## पुराने और नये धर्म नियम

## को पुस्तकों के नाम

#### श्रीर

### उन का सूचीपत्र त्रीर पब्बैंगं की संख्या।

#### पुराने नियम की पुस्तकें।

| पुस्तकों के नाम।                 | श्रध्याय ।     | पुस्तकों के नाम।     | श्रध्याय ।       |
|----------------------------------|----------------|----------------------|------------------|
| उत्पत्ति नाम पुस्तक              | ٤o             | सभोपदेशक             | १२               |
| निर्गमन "••                      | ४०             | श्रेष्ठगीत           | ξ.               |
| जैन्यस्यवस्या "                  | २७             | यशायाह नाम पुस्तक    | . 65             |
| ागनता "                          | ≥€             | यिमयाह नाम प्रस्तक   | ķə               |
| ब्यवस्याविवरण नाम पुस्तक         | 88             | विलापगीत             | k                |
| यहोग्र नाम पुस्तक                | ં <b>ર</b> ષ્ટ | यहेजकेल नार्म पुस्तक | ४८               |
| न्यायिया का वृत्तान्त            | <b>२</b> १     | दानिय्येल नाम पुस्तक | १२               |
| रुत का बृतान्त                   | ૪              | होशे                 |                  |
| शमूएल नाम पहिली पुस्तक           | 38             | येएल                 | १ <b>४</b><br>३  |
| शमूएल नाम दूसरी पुस्तक           | <b>ર</b> ષ્ટ   | श्रामास              | 3                |
| राजात्रों के बृत्तान्त पहिला भाग | <b>&gt;</b> 2  | श्रीबद्याह           | 8                |
| राजाओं के बृतान्त दूसरा भाग      | ۶ <b>ب</b>     | योना                 | 8                |
| इतिहास नाम पुस्तक पहिला भाग      | 3¢             | मोका                 |                  |
| इतिहास नाम पुस्तक दूसरा भाग      | 3,5            | <sup>1</sup> नहूम    | 3                |
| एज़ा, "                          | १०             | हवक्कृक              | 3                |
| नहेम्याह ,,                      | १३             | सपन्याह              | ৬<br>ন<br>ন<br>ন |
| एम्तेर ,                         | १०             | हागी                 | 2                |
| श्रय्यूच ,,                      | ४२             | जकर्याह              | १४               |
| भजन सहिता                        | १६०            | मलाकी                | <b>१</b> ४<br>४  |
| नीतिवचन                          | 38             |                      |                  |

# नये नियम की पुस्तको।

| प्साकी की नाम।                                                                                                            | ग्रध्याय । '             | पुस्तकों के नाम।                                                              | ग्रध्याय | 1              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| मत्ती रचित ससमाचार मार्फ रचित ससमाचार स्क रचित ससमाचार वेहन रचित सममाचार थेहन रचित सममाचार थेरित को कियाश्रा का बृत्तान्त | 2 K<br>2 K<br>2 K<br>2 K | तिमाधिय का पावल प्रेरित की पहिली पर<br>तिमाधिय का पावल प्रेरित की दूसरा पत्री | •        | *K 28 33 84 33 |
| रामिया का पावल प्रेरित की पत्री                                                                                           | १६                       | याकृच प्रग्ति की पत्री                                                        |          | ¥              |
| करिन्थिये का पावल प्रेरित की पहिली                                                                                        |                          | पितर प्रेरित की पहिली पत्री                                                   |          | ¥              |
| करिन्थियो के। पावल प्रेरित की दूसरी प                                                                                     | त्री १-                  | पितर धेरित की इसरी पत्री                                                      |          | 3              |
| गलातिया का पावल प्रेरित की पत्रा                                                                                          | ई                        | याहन प्रेरित की पहिली पत्री                                                   |          | Ł              |
| इफिसिया का पावल प्रेरितको पन्नी                                                                                           | ŧ                        | याहन प्रेरित की दूमरो पत्रो                                                   |          | १              |
| फिल्लिपीया का पावल प्ररिन की पत्री                                                                                        | 8                        | याहन प्रेरित की तीसरी पत्री                                                   |          | 8              |
| कर्लास्तया के। पव्चल प्रेरित की पत्री                                                                                     | 8                        | यिद्वदा की पत्री                                                              |          | ş              |
| थिसलेानिकियो को पावल प्रेरित को पहि<br>धिमलेानिकियो को पावल प्रेरित की दूस                                                |                          |                                                                               |          | <b>ə २</b>     |

# उत्पत्ति नाम पुस्तक।

(चष्टिका यर्जन)

६। फिर परसेण्टर ने कटा जल के घीच ऐसा एक अनार हा कि जल दे। भाग हा जाए॥ ०। सा परमेण्टर ने एक अनार करके उस के नीचे के जल आर उस के ऊपर के जल की अलग अलग किया और धैसा ही हा गया॥ ८। और परसेण्टर ने उस अनार की आकाश कहा और संभ हुई फिर भार हुआ मी दूसरा दिन हा गया॥

र । फिर परमेश्वर ने कहा खाकाश को नीचे का वि एक स्थान में एकट्टा हो थीर मूखी भूमि से वहुत ही भर नार है क्यार ने सूखी भूमि की पृष्टियी कहा थीर परमेश्वर स्थान के खन्तर में उई वह देखा है था उस की उस ने समुद्र कहा थीर परमेश्वर से जल बहुत ही भर गर का पृष्टियों से हो छास खीर बोजवाले होटे के कि प्रकार के खन्तर है था के खन्तर है था के खन्तर में उद्यों के खन्तर में उद्यों के खन्तर है था के खन्तर के बोज पृष्टियों के खन्तर है ॥ १९ । फिर परमेश्वर से जल बहुत ही भर गर के कि प्रकार के खन्तर के खन्तर है ॥ भ वाति के खनुसार कि खन्तर है ॥ भ वाति के खनुसार के खोर है ॥ भ वाति के खनुसार के खोर हो हो गया ॥ १२ । से पृथ्वियों के हरी हास खार हो है होटे होटे पर के बाति के खनुसार खोज पाचवां दिन हो गया ॥ १४ । कि प्रकार के खार हो हो गया ॥ १४ । कि प्रकार हो छार खोर हो हो हो पाचवां दिन हो गया ॥

द्याता है श्रीर फलदाई श्रुच जिन के बीज एक रक की जाति के अनुसार उन्हीं में दीते हैं के को थ्रीर परसेक्टर ने देखा कि श्रच्छा है।। १३। थ्रीर साम हुई फिर भार हुआ से तीसरा दिन हो गया॥ १४। फिर परमेश्टर ने कहा दिन श्रीर रात याला याला करने के लिये याकाश के यानार से ज्योतियां हो थार व चिन्हां थार नियत समया थार हिनों ग्रीर घरसा के कारण हो।। १५। ग्रीर बे ज्योतियां स्राकाश के स्रन्तर में पृथित्री पर प्रकाश देनेहारी भी ठहरें थे।र बैसा ही हा गया ॥ १६। से। परमेश्वर ने दें। वही ज्योतियां वनाई उन में से वड़ी ज्योति तो दिन पर प्रभुता करने के लिये श्रीर क्रोटी ज्योति रात पर प्रभुता करने के लिये ग्रीर ताराग्रास की भी बनाया। 99 । स्रीर परमेश्वर ने उन की प्राक्राण के प्रन्तर में इस लिये रक्का कि वे पृथिवी पर प्रकाश दें, १८। श्रीर दिन श्रीर रात पर प्रभुता करे ग्रीर उजियाले श्रीर श्रन्धियारे को प्रलग प्रलग करें थेंगर परमेश्वर ने देखा कि श्रठका है॥ १९ । श्रीर साभ हुई फिर भार हुश्रा सा चौषा दिन हो गया॥

२०। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीते प्राणियों से बहुत ही भर जाए श्रीर पत्नी पृथियों के जपर श्राकाश के श्रन्तर में उर्ह ॥ २९। से। परमेश्वर ने जाति जाति के बहे बहे जलजन्तुश्रों के। श्रीर उन सब जीते प्राणियों को। भी सिरजा जी चलते हैं जिन से जल बहुत ही भर गया श्रीर एक एक जाति के उड़नेहारे प्राचियों को। भी किरण श्रीर परमेश्वर ने देखा कि श्रच्का है ॥ २२। श्रीर परमेश्वर ने यह कहके उन की। श्राभीप दिई कि फूला फला श्रीर समुद्र के जल में भर जाशी श्रीर पत्ती पृथिवी पर वहुँ ॥ २३। श्रीर संभ हुई फर भीर हुश्रा से। पाचवां दिन हो। गया॥

>। फिर परमेश्वर ने कहा पृथियी से एक एक! जाति के जीते प्राकी उत्पन्न दी श्रर्थात घरैले पशु श्रीर रेगनेहारे जन्तु श्रीर पृधियो के वनैले प्रशु जाति जाति के अनुसार थीर वैसा ही दो गया॥ २५। सा परमेश्वर ने पृथिवी की जाति जाति की बनैले पशुक्री की क्रीर जाति जाति के घरेले पशुक्री की थार जाति जाति के माम पर सब रेंगनेहारे जन्तुकी का बनाया क्रीर परमेश्वर ने देखा कि **प्रकारै॥ २६। फिर परमेश्वर ने करा रुम मनुष्य** की अपने स्थबप की यनुसार अपनी समानता मे वनार ग्रीर वे समुद्र की मकलिया श्रीर ग्राकाश के पक्षियों श्रीर घरेले पशुश्री स्रीर सारी पृथिधी पर श्रीर सब रेगनेहारे जन्तुओं पर जा पृष्यिबी पर रेगते दे श्रीधकार रक्की ॥ २० । से परमेश्वर ने मनुष्य की अपने स्थवप की अनुसार सिरका अपने ही स्थवप के श्रमुसार परमेश्वर ने उस की सिरजा नर कीर नारी . ऋरक्ते उस ने ममुखा का सिरजा॥ २८ । ग्रीर पर-मेश्टर ने उन के। आशीध दिई और उन से कहा फूला फला चौर पृणिको से सर बाख्री चौर उस की ष्यपने वश में कर ली श्रीर समुद्र की मह्हलिया श्रीर श्राकाश को प्रतियों श्रीर पृष्टियी पर रेगनेहारे सव जन्तुको पर क्राधिकार रक्को ॥ २९ । फिर परमेश्दर ने वन से कहा युना जितन बीजवाले क्रोटे क्रोटे पेड सारी पृषियों के कपर है थे।र जितने वृत्तें में बीज-वाले फल दोते है या सब में ने तुम की दिये है व सुम्हारे भोजन के लिये है ॥ ३०। बीर जितने पृथिवी में पशु और श्राकाश के पत्ती और पृधिवी पर रेंगने-दारे जन्तु है जिन में जीवन का प्रायादी उन सव के खाने के लिये में ने सब दरे दरे क्रोटे पेड दिये है भीर वैसा ही हो गया॥ ३९। ग्रीर परसेश्वर ने जेा क्कुछ बनाया था सब की देखाती क्या देखाकि वंड बहुत ही अच्छा है और सीक हुई फिर भेर हुया से कठवां दिन ही गया॥

रे के बाकाश बीर एकि आर उन की सारी सेना जी श्रीनाना निपट गया।।
र । बीर परमेश्वर ने सतिब दिन श्रयना काम जी

यह करता था निपटा दिया से सातर्थे दिन उस ने अपने किये हुए सारे काम से विश्वाम किया ॥ ३। थार परमेश्वर ने सातवें दिन का श्राभीप दिर्द श्रीर पांचत्र ठदराया क्योंकि उस में उस ने मृष्टि के श्रामने सारे काम से विश्वाम किया ॥

(ममुष्य की क्लांस )

थ । ब्राकाण बीर पृष्विधो की उत्पत्ति का यृतान्त यह है कि जब ध सिरजे गये श्रर्थात् जिस दिन पदीया परमेञ्बर ने पृष्टिकी थैार खाकाज की बनाया, प्र। तय मैदान का कोई भाड भूमि में न हुआ। या श्रीर न मैदान का कोई क्रोटा पेंड उगा या क्योंक्रि यदे। या परमेश्वर ने पृष्यियी पर जल न यरसाया धा भीर मृति पर रोती करने के लिंग मनुष्य न था॥ ६। तार्भी कुत्रा पृथिधी से उठता या जिस में मारी मुमि सिंच वाती थो ॥ ७ । भीर यहावा परमेश्वर ने श्रोदमें की भूमि की मिट्टी में रचा श्रीर उस के नयगा में जीवन का प्रवास फूंक दिया ग्रीर प्रादमी जीता प्राची हुआ। ए। बीर यदीवा परमेश्वर न प्रस्व खोर एदेन् देश में एक वारी लगाई थीर वर्टा थादमें के। जिसे उस ने रचा था रख दिया॥ ९। कीर यहावा परमेश्वर ने भूमि से सब भाति के युक्त की देखने में मनोत्र थीर जिन के यह साने में याच्छे है उगाये और जीवन के वृत्त की वार्रा के बीच में श्रीरभले दुरेके ज्ञानक वृक्तको भी नगगा। १०। क्रीर उस बारी के सीचन के लिये गक सद्धा-नद रदेन् से निकलता घा ग्रीर यदा में प्रारी वदकर चार धार हो गया॥११। पहिली पार का नाम पीथान् है यद वही है ज्ञा स्वीला नाम सारे देश की जहां सीना मिलता है छेरे हुए है। १२। उस देश का से।ना चे।स्वा देशता देशीर वक्षां माती श्रीर कुलैमामी पत्थर भी मिलते दे ॥ १३ । श्रीर दूसरी नदी का नाम ग्रीधान् है यह छही है जो कूण्को सारे देश को छोरे एए है। १४। थीर तींसरी नदी का नाम छिट्टेकेल् है यद बही है

<sup>(</sup>१) मूल ने की बशावली । (२) या नमुख्य । (३) मूल नें. बटने चार सिर ।

जा याज्यूर की पूरव कीर घटती है खीर की घी नदी का नाम परात् है।। १५। जब यद्दावा परमेश्रदर ने भादम को लेकर स्टेन् की बारी में रख दिया कि यह उस में काम करे शैर उस की रका करे, १६। तव यद्देखा परमेश्टर ने श्रादम को यह साचा टिई कि यारी के सब युद्धों का क्य मू विना खटके ग्वा सकता है।। १९। पर भले युरे के ज्ञान का जा वृक्ष है उम का दन तून छाना क्योंकि जिस दिन तू उस का दन सार उसी दिन प्रवाय मर आएगा ॥

कीर महायक न मिला जी उम में मेल खाए। ना है सी उन्हों ने खंजीर के पते चीड़ जोड़कर में डाल दिया और तय यह सा गया तय उस ने उस की एवा पशुली निकालकर उस की सन्ती मांस भर दिया ॥ २२ । श्रीर यद्याचा परमेज्यर ने उस पमुली का का उस ने आदम में से निकाली भी म्बी बना दिया थार उस की प्रादम के पाम ले याया॥ २३। थीर ग्राटम ने कटा ग्रय यह मेरी श्रोंड्रियों में की दही और मेरे मांम में का मांस दै की इस का नाम नारी हांगा व्योक्ति यह नर में से निकाली गर्द॥ >४। इस कारत पुरुष प्रपने माता पिता की क्रोइकर ग्रंपनी म्हीं से मिला रहेगा श्रीर ये गक्त ही तन वने रहेशे ॥ २५ । श्रीर खादम धीर उस की स्त्री दोनें। नंगे तेर चे पर लजाते न चे॥

(मम्प्य के पापी शिकाने का बर्धन )

३. ग्रहोवा परमेश्वर ने जितने बनैसे पशु बनाये घे सब में से सर्प धूर्तभा भीर उस ने स्त्री से कदा वया रख दै कि परमेक्टर ने कदा कि तुम इस द्यारी के किसी घृत का प्याना॥ २ । स्त्रीने सर्पे से कदा इस बारी के वृक्षों के फल इम खा सकते है। ३। पर को यृच यारी को योच में है उस के कल की विषय परमेक्टर ने कटा कि तुम उस की न खाना न उस १८। फिर यहावा परमेश्दर ने कहा खादमा का की कुना भी नहीं ती मर जाखारी ॥ ४। तब सर्प ने प्रकेला रहना ग्रच्का नहीं में उस के लिये ऐमा एक म्ह्री से कहा तुम निश्चय न मरीगी॥ ५। वरन महायक यनाजंगा है। उस में मेल खाए॥ १९। श्रीर परमेश्वर खाय जानता है कि जिस दिन तुम उस यदेश्या परमेश्वर भूमि में में सद्य जाति के यनैले का पन खाया उसी दिन तुम्हारी श्रांके खुल नाएंगी पशुकी और आकाश के मध भाति के पविषों की शीर तुम भले छुरे का जान पाकर परमेश्टर के तुल्य रचकर आदम के पाम ले आया कि देग्रे कि यह हो जाओगे॥ है। से जब स्त्री की जान पड़ा कि दन का क्या वया नाम रक्ष्योगा स्नार जिस जिस जीते उस वृद्ध का पण खाने में अच्छा स्नार देखने में मनभाक प्रार्की का का नाम प्रादम ने रक्का मेर्ड उसका 'हीर युद्धि देने के लिये चादने येग्य भी है तय उस ने नाम पढ़ा ॥ २० । में। खादम ने मध नाति के घरैले उस में से ताडकर खाया बीर खपने पति की दिया पशुयो। श्रीर याकाश के पविधे। श्रीर स्य लाति के श्रीर उस ने भी खाया ॥ ७। तय उन दोनें की यनैति प्रशुष्टीं के नाम रक्ष्ये पर प्रादम के लिये गेमा व्यान्य रतुल गर्द श्रीर उन की जान पढ़ा कि इस २९। तय यदोद्या परमेश्टर ने श्रादम को भारी नीद लगाट बना लिये॥ ८। पीक्वे यदोखा परमेश्वर जी सांभ को समय यारी में फिरता था उस का शब्द उन को मुन पढा थीर खादम, थीर उस की स्त्री वारी के वृत्ती के बीच यदावा परमेश्दर से हिप गये ॥ 🖰 । तय परावा परमेश्वर ने पुकारकर श्राहम से प्रकात करां है॥ १०। उस ने करा में तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्वेकि मे नगा चा इस लिये किय गया॥ १९। उस ने कहा किस ने तुकी चिताया. कि तू नंगा है जिस वृक्ष का कल खाने कों में ने तुभी वर्जी चा ववा तू ने उस का पल खाया है॥ प२। व्यादम ने करा जिस स्त्री की तूने मेरे संग रहने की दिया उसी ने उस वृक्ष का पन मुक्ते दिया सा में ने खाया ॥ १३। तब यद्दीवा परमेश्वर ने स्त्रों में कहा तूने यह क्या किया दे स्त्रों ने कहा

<sup>(</sup>१) या भनुष्य।

<sup>(</sup>१) मूल में दिन को षायु में।

सर्प ने मुक्ते व्यवका दिया से मै ने खाया ॥ 98 । तव यहावा परमेश्वर ने सर्प से कहा तू ने जा यद किया है इस लिये तू सब घरेले पशुक्री स्नीर सव बनैते पशुग्रीं से प्रधिक सामित है त पेट के यल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रदेशा॥ १५। ग्रीर में तेरे श्रीर इस स्त्री के बीच में थीर तेरे वंश थीर इस के वश के बीच में बैर उपजाका। वह तेरे सिर की क्चल डालेगा श्रीर तु उस की रही की क्षुचल डालेगा॥ १६। फिर स्त्री से उस ने कहा में तेरी पीड़ा श्रीर तेरे गर्भवती द्देनि के दुः को व्रदुत वकालगा तू पीड़ित दोकर वालक जनेगी थार तेरी लालसा तेरे पति की खार द्देशों स्नार बह तुक पर प्रमुता करेगा ॥ १० । स्नार खादम से उस ने कहा तू ने जो अपनी स्त्री की सनी ग्रीर जिस वृद्ध के का विषय में ने तुकी खाद्या दिई घी कि तू उसे न खाना उस की तू ने खाया है इस लिये भूमि तेरे कारण खापित है तू उस की चपन जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा॥ १८ । ग्रीर वह तेरे लिये कांटे ग्रीर कंटकटारे उगारगी थार तू खेत की उपन खारगा ॥ १९ । सार श्रपने माघे के पसीना गारे की राटी तू खाया करेगा श्रीर श्रन्त में मिट्टी में मिल जाएगा क्योकि तू उसी में से निकासा गया तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा॥ २०। ग्रीर ग्रादम ने अपनी स्त्री का नाम एडवा रक्ष्या क्योकि जितने ननुष कीते है उन सब की खादिमाता बही हुई॥ २९। ग्रीर यदेखा परमेश्वर ने ग्रादम ग्रीर उस की स्त्री के लिये चमहे के ग्राारखे बनाकर उन की पहिना दिये ॥

खुरे का ज्ञान पाकर इस में से एक की समान है। गया है से। पाय रेसा न दें। कि यह दाघ वढाकर सीयन के युद्ध का कम भी ताहको खाए थीर सदा जीता रहे॥ २३। से। यद्रोधा परमेश्वर ने उस की स्देन् की वारी

8. जाब खादम ने खपनी स्त्री इच्छा हे प्रस्ता किया तब वह गर्भवती दोकर कैन् को जनी थीर कदा में ने यदे का की सहायता से एक पुरुष पाया है। २। फिर वह उस के भाई दाविल की भी जनी श्रीर दाविल ते। भेड वकरियों का चरवाहा हुया पर कैन् भूमि की खेती करनेहारा हुया ॥ ३ । कुछ दिन बीते पर कैन् यदेवा के पास भूमि की उपन में से कुछ भेट ले खाया ॥ है। ग्रीर हाबिल भी श्रपनी भेड बकरियों के कई एक पहिलोठे बच्चे भेंट करके ले खाया थीर उन की चर्वी पढारे तब यदोवा ने दाविल थीर उस की भेठ का ता मान किया॥ ५। पर कीन् छीर उस की भैठ का उस ने मान न किया तब कीन प्रति क्रोधित वृक्षा थीर उस के मुद्द पर उदासी का गर्द ॥ ६। तय पदीया ने कैन् से कहा तु क्या क्रोधित मुखा खीर तेरे मुद पर चदासी क्यो का गई है ॥ ७ । याँद हु भला करे तो क्या तेरी मेंट ग्रह्य न किई जाएगी थीर यदि तुभला न करे ती पाप द्वार पर दवका रदता है और उस की लालसा तेरी क्षोर द्वागी क्षीर तू उस पर प्रमुता करेगा॥ ८। पीके कीन् ने अपने भाई दाविल से कुछ कदा थीर जव वे मैदान में ये तब कैन् ने खपने भाई छाविल पर चठकर उसे घात किया॥ १। तब यदीवां ने २२। फिर यदीवा परमेश्वर ने कहा मनुष्य भले किन् से पूछा तेरा भाई दाबिल कर्दा है उस ने कदा मालूम नदीं क्या में ग्रपने भाई का रखवाला हू॥ १०। चस ने कहा तू ने क्या किया है तेरे भाई का लाष्ट्र भूमि में से मेरी स्नार विल्लाकर मेरी देवदाई दे रहा है। १९। से। श्रव भूमि जिस ने तेरे भाई का लेाष्ट्र में से निकाल दिया कि यह उस भूमि पर खेती करे तेरे हाथ से पीने के लिये भाषना मुद्द पसारा है उस

<sup>|</sup> जिस से से यद खनाया गया था।। २४। फादम को तो उस ने वरवस निकाल दिया स्रीर जीवन को वृत्त को मार्गका यहरा देने की लिये एदेन् की वारीं की पूरव ग्रीर कस्बी की ग्रीर चारीं. ग्रीर घुमती हुई क्यालामय तलवार की भी ठहरा दिया। (श्रादन के पुत्री का वर्णन.)

<sup>(</sup>१) प्रवात् जीवन ।

<sup>(</sup>१) मूल में लिया।

की कोर से तू सापित है। १२। बादे तू सूमि पर खेती कर तैं। तो उस की पूरी उपज फिर तुमें न मिलेगी और तू पृथियों पर बदेतू और मंगोड़ा देशा ॥ १३। तय केन् ने यहाया से कहा मेरा दर्ड सहने से बादर है। १४। देख तू ने खाज की दिन मुझे भूमि पर से खरबस निकाला है और में तेरी दृष्टि की खोट रहूंगा और पृथियों पर बहेतू खार भगीड़ा रहूंगा और जो कोई मुझे पाण्या से मुझे घात करेगा॥ १५। यहाया ने उस से सात्रुगा पलटा लिया आएगा। और यहाया ने केन् के लिये एक चिन्द ठहराया न हो कि कोई उसे पाकर मारे॥

9ई। तय कीन् यदे।या के सन्मुख से निकल गया थार नाद नाम देश में जा रदेन की पूरव खार है रहने लगा॥ १०। अब कैन् ने अपनी स्त्री से प्रसग किया तव वह गर्भवती दोकर हनीक की जनी फिर कैन् एक नगर बसाने लगा और उस नगर का नाम प्रपने पुत्र के नाम पर छने।कू रक्त्या। धीरं छने।क् मे र्दराट् जनमा श्रीर ईराट् ने महूयारल् का जन्माया भीर महूयारल् ने सतृशारल् की श्रीर सतृशारल् ने लेमेक् की जन्माया। १९ । श्रीर लेमेक् ने टी स्त्रियां व्याप्ट लिई विन में से एक का नाम ग्रादा और दूसरी का सिल्ला है।। २०। धार स्रादा यावाल् की जनी यह तंवुकों में रहना ग्रीर कीरों का पालना इन दोनें रीतियें का चलानेदारा दुर्खा ॥ ३९। स्त्रीर उस के भाई का नाम यूयाल् है यह बीखा थीर बासुरी प्रादि बाजों के बजाने की सारी रीति का चलानेद्वारा धुवा ॥ २२। श्रीर सिल्ला भी त्रवस्कैन् नाम एक पुत्र जनी वह पीतल श्रीर लादे के सव धारवाले रिचयारी का गठनेदारा दुया थीर त्यरकैन् की विद्या नामा थी॥ २३। थीर लेमेक् ने ग्रपनी स्त्रियों से कहा

हे खादा कीर हे सिह्ना मेरी सुने। हे लेमेक् की स्त्रिया मेरी, बात पर कान लगाखी

में ने एक पुरुष की जो मेरे चीट खाता था अर्थात् एक खवान की जा मुक्ते घायल करता था घात किया है।

२४। जब कैन् का पलटा सातगुका लिया स्वारमा

तो लेमेक् का स्तरहत्तरगुरा लिया जाण्या।

२५। श्रीर स्नादम ने स्नपनी स्त्री से फिर प्रस्मा
किया श्रीर घट पुत्र जनी खीर उस का नाम यह
कहके शेत् रक्खा कि परमेश्चर ने मेरे लिये हाखिल
की सन्ती जिस की सीन् ने घात किया एक श्रीर
वश ठहरा दिया है॥ २६। खीर शेत् के भी एक
पुत्र उत्पन्न हुखा खीर उस ने उस का नाम स्नीश् रक्खा उसी समय से लाग यहावा से प्रार्थना करने
लगे॥

(भादन की यशायली)

प्रमेक्टर ने मनुष्य की वंशायली यह है। जब प्रमेक्टर ने मनुष्य की। विरक्षा तब अपनी समानता ही में बनाया॥ २। नर श्रीर नारी करके उस ने मनुष्य की। विरक्षा थीर उन्हें खाशीप दिई श्रीर उन की सृष्टि के दिन उन का नाम आदम रक्खा ॥ ३। जब आदम रक सी तीस बरस का हुआ तब उस ने अपनी समानता में अपने स्वस्था ॥ १। श्रीर शेत् की। जन्माने के पीके आदम आठ सी बरस जीता रहा थीर उस के श्रीर भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई ॥ ५। श्रीर आदम की सारी अवस्था नी सी। तीस बरस की हुई तब वह मर गया॥

. ६। जब गेत् एक सा पाच बरस का दुआ तब , उस ने एनाग्र् की जन्माया॥ १। ग्रीर एनाग्र् की जन्माने के पीके ग्रेत् बाठ सा सात बरस जीता रहा ग्रीर उस के ग्रीर भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई ॥

<sup>(</sup>९) मूल में बह तुके फिर ध्रपर्श यह न देगी। (२) वा, नेरा प्रधम्में धना होने से। (६) मूल में तसू में रहनेहारी ग्रीर देशि का पिता हुआ।। (३) मूल में बीला ग्रीर बासुरी के सब पकटनेहारी का पिता हुआ।।

<sup>(</sup>१) वा ममुम्य।

की दुई तब घद मर गया॥

९। अध्य ग्नेश्च मध्ये घरस का दुश्या तस्र उस ने केनान को जन्माया॥ १०। श्रीर केनान की जन्माने के पीक्षे ग्नाश ब्राठ सा पन्द्र वरस जीता रहा थ्रीर उस के थ्रीर भी घेटे बेटिया उत्पन्न हुई ॥ १९ । ग्रीर ग्नाम् की सारी श्रवस्था ना सा पांच यरम की पूर्ड तब बद मर गया॥

१२। जब कोनान् सत्तर वरस का हुआ तब उस ने मदललेल् को जन्माया॥ १३। थ्रीर मदललेल् की जन्माने के पीके केनान् याठ सी चालीस घरस जीता रहा थार उस के ग्रीर भी घेटे घेटियां सत्वन ष्ट्रं ॥ १४ । श्रीर केनान् की सारी प्रवस्था नै। सी दम घरस की हुई तब वह मर गया॥

१५। जय महललेल् पैसठ यरस का हुआ तब उस ने येरेद को जन्माया ॥ १६ । श्रीर येरेद की जन्माने के पीके महत्तलेल् ग्राठ मैं। तीस बरस जीता रता थार उस के थार भी घेटे वेटियां उत्वज्ञ हुई ॥ 90। प्रीर मदललेल् की सारी श्रवस्था स्नाठ सा पचानवे वरम की हुई तब वह मर गया॥

१८। बन येरेद् यक सा व्रासठ वरस का हुआ। तय उस ने छ्नाक् की जन्माया॥ १९ । स्रीर इनीक् के। जन्माने के पीहे येरेद् काठ सै। वरस जीता रहा थीर उस के थीर भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई ॥ २०। थ्रीर येरेद् की सारी खबस्या ना सा बासठ घरम की हुई तब वह भर गया॥

२९। जब ६नीक् पैसठ घरस का दुश्रा तब उस ने मतृश्वेलष्ट् की जन्माया॥ ३३। ग्रीर मतूश्वेलष्ट् की बन्माने के पीक्वे दनाक् तीन मैा वरस ली परमेश्वर क माथ साथ चसता रेटा ग्रीर उस की ग्रीर भी बेटे बेटिया उत्पन्न हुई ॥ २३ । श्रीर इने क् की सारी य्ययस्यातीन मा पैस्ट वरस की दुई॥ २४। श्रीर देनीक् परमेश्वर के मार्थ माथ चलता था फिर वह न रहा क्योंकि परमेश्वा में उसे रख लिया था॥

२५। जय मृतृणेलट एक मा सत्तासी वरस का हुमा तय उम ने लेमेक् की जन्माया ॥ २६ । ग्रीर लेमेक् का जन्माने के पीके मृतृग्रेलष्ट् साल मैा

८। श्रीर जेत् की सारी श्रवस्था ने। से। वारद वरस वयासी वरस जीता रहा श्रीर उस के श्रीर भी घेटे घेटियां उत्पन्न दुईं॥ २७ । श्रीर मत्रशेलइ की सारी श्रवस्या ना सा उनदत्तर व्यस की दुई तब वह मर गया ॥

> २८। जब लेमेक् एक सा वयासी वरस का इस्रा तव उस ने एक पुत्र जन्माया॥ २९। ग्रीर यह कहकर उस का नामं नूद रक्खा कि यद्देश्यों ने स्ना पृष्टियी की खाप दिया है उस के विषय यह लड्का हमारे काम में श्रीर उस काठिन परिश्रम में जी इस करते है इस की शांति देशों ॥ ३०। श्रीर नुइ की जन्माने के पीहे लेमेकू पांच सा पचानवे बरस जीता रहा थ्रीर उस के थ्रीर भी वेटे वेटियां उत्पन्न हुई ॥ ३९। थ्रीर लेमेक् की सारी ग्रवस्था सात सी सतदतर वरस की दुई तव वह मर गया॥

> ३२। श्रीर नूह पांच से। वरस का हुआ श्रीर उस ने शेस् श्रीर हाम् श्रीर येपेल् की जन्माया था।

> > (जनप्रसय का वर्षनः)

र्द. फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत होने लगे थार हन के बेटियां उत्पन्न दुई, २ । तब परमेश्वर के पृत्री ने मनुष्य को पुत्रियों की देखा कि वे सुन्दर है से। उन्दींने जिस जिस की चाद्या उन की श्रापनी स्त्रियां छना लिया॥ ३। श्रीर यद्दीवा ने कका मेरा स्नात्मा मनुष्य से सदा सों विवाद करता न रहेगा क्यों कि मुख्य भी शरीर ही हैं उस का समय एक मा वीस वरस होगा॥ ४। उन दिनों से पृषित्री पर नपील् लोग रहते घे थीर पी है जब परमें इटर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास जाते श्रीर वे उन के जन्माये पुत्र जनती घों तब बे पुत्र भी श्रुरबीर द्वाते घे जिन की कीर्ति प्राचीनकाल से बनी है। । पा यद्यावा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृष्टिबी पर यठ गई है ग्रीर उन के मन के विचार में जी आह उत्पन्न द्वीता से। निरन्तर द्वरा ही द्वीता है॥ इ। थै।र यद्यावा पृषिवो पर मनुष्य की वनाने से पक्र-

<sup>(</sup>१) मूल में हमारे दाय के कठिन परिश्रम में। (२) या यह भटक काने से गरीर ही दहरा।

सामा क्रीर यह मन में प्रति खेदित हुआ। । । से। हू से तू अपने पुत्री स्त्री ग्रीर बहुओं समेत जहाज में यहीया ने माचा कि में मनुष्य की जिसे में ने सिरजा है पृष्टिकी के उत्पर से मिटा दूजा क्या मनुष्य क्या पञ्ज भवा रेगनेहारे जन्तु व्या श्राकाश के पदी सव की मिटा दूगा क्योंकि में उन के बनाने में पहलाला ड्रं॥ ८। परन्तु यहावा को अनुग्रद्य की दृष्टि नूद पर वनी रही ॥

रे। नृष्ट का भृतान्ते यह है। नृष्ट धर्मी वुषप श्रीर श्रपने नमय के लागा में ध्ररा था थीर नृष्ट परमेश्टर ही के माध माध चलता रहा॥ १०। कीर नृद्द ने जेम् थीर टाम् थीर येपेत् नाम तीन पुत्री की जन्माया ॥ १९ । उस समय पृथियो परमेश्वर क्रो द्राष्ट्र में विगङ् गर्द थी थीर उपद्रव से भर गर्द थो ॥ १२ । थ्रीर परमेश्वर ने जा पृथियी पर दृष्टि किर्द ती वया देग्रा कि घर विग्रही हुई है क्योंकि मत्र प्राह्मियों ने पृथियो पर श्रपनी श्रपनी चाल चलन विशाद दिई घी॥

१३। सा परमेज्यर ने नृष्ट से कहा सब वाशियों का चना करना मेरे मन में ग्रा ग्रया है विवेक्ति उन के कारक पृथियी उपद्रय से भर गई है सा मे उन की पृष्टियी समेत नाज कर डालुगा॥ १४। सा तृ गोषेर् युन्न की लक्षडी का ग्या जहाज यना ले उस में काठरिया यनाना श्रीर भीतर वाहर उस पर राल लगाना॥ १५। श्रीर इम ठ्य में उस की यनाना बराज को सम्यार्श तीन सा राग चीहार पचास दाय भ्रीर कवार्द तीम हाय की हो।। १६। जहाल में क्या बिद्की यनाना थीर इस के एक दाय कपर उम की इत पाटना श्रीर जहाज की गक श्राला में ग्या द्वार रखना श्रीर बदाज में पदिला दूमरा तीसरा खराड वनाना ॥ १७ । श्रीर सुन से म्राप पृष्यियी पर जलप्रलय ऋरके सब प्राणियो की विन में जीवन का ग्रात्मा ई ग्राकाण के तले से नाग्र करने पर हू पृष्टियो पर जे। जे। है उन का ते। मान कूटेगा ॥ १८ । पर तेरे संग में वाका वाधता

जोना ॥ १९ । श्रीर सब जीते प्रास्तियो में सं तू सक एक जाति के दो दो आर्थात् एक नर थार एक मादा जहाज में ले जाकर श्रपने साथ जिलाय रखना॥ २०। एक एक जाति के पन्नी श्रीर एक एक जाति के पशु श्रीर एक एक जाति के भूमि पर रेंगनेदारे सब में से दें। दो तेरे पास खाएगों कि तू उन की जिलाय रक्खे॥ २१। र्थार भांति भांति का याद्यार जी कुछ खाया जाता हैं उस को तू लेके श्रपने पास वटे।र रखना से। तेरे यार उन के भाजन कं लिये द्वारा ॥ २२ । परमेश्वर को इम क्याचा के क्रनुसार ही नूह न किया॥

9. ब्रीहर यहीवा ने नूह से कहा, तू श्रपने सारे घराने समेत जवान में जा क्यों कि में ने इस समय के लेगो। में से केंबल तुओं का श्रपने लेखे धर्मी देखा है ॥ २ । सब जाति को शुद्ध पशुक्रों में से तें। तू सात सात अर्थात् नर श्रीर मादा लेना पर जा पशु शुद्ध नहीं उन में में दी दे। लेना अर्थात नर श्रीर मादा ॥ ३। ग्रीर श्राकाश कं पिंचवें में से भो सात सात श्रार्थातू नर श्रीर मादा लेना कि उन का यश यचकर सारों पृथियी के जपर यना रहे ॥ ४ । क्योंकि श्रय सात दिन श्रीर वोतने पर में पृष्यवो पर जल वरसान लगूगा ग्रीर चालीस दिन स्रीर चालास रात ला उन्ने बरकाता रहूंगा स्त्रीर जितनी वस्तुर में ने वनाई सब का भूमि के अपर से मिटाकगा ॥ ५ । यदीवा की इस क्रान्ता के बनुसार नुद्द ने किया ॥

६। नूह को प्रायस्था क ह. सीवे वरस में जल-प्रलय पृश्यियी पर दुष्या॥ ७। नूह अपने पुत्रे। स्त्री ग्रीर यहुग्रीं समेत प्रलय के जल से यचने के लिये जदाज में गया॥ ८। श्रीर शुह्न श्रीर श्रशह दोना प्रकार के पशुकी में से कीर पविषे श्रीर भूमि पर रिंगनेष्टारी में से भी, रादी दी श्रर्थात् नरें श्रीर मादा जहाज में नूह के पास गये जैसा कि परमे-थ्वर ने नूह की ग्राचा दिई थी<sup>।</sup>॥ १०। सात दिम पीके प्रलय का जल पृष्टियी पर श्राने लगा मा १९। जियं मूह की श्रवस्था के क सौंघ व्यस के दूसरे

<sup>(</sup>१) मूल में समावती । (२) मूल में प्रमा गेरे सामहने प्रा गया है। (३) मूल ने उजियाला।

महीने का सत्तरहवादिन खाया उसी दिन वहे गोहिरे चमुद्र के सब साते फूट निकले खेँार प्राकाश के करोखें खुल गये॥ १२। श्रीर वर्षा चालीस दिन श्रीर चालीं रात ले। पृथिश्री पर द्वाती रही। पः । ठीक उसी दिन नूड अपने श्रेस् द्वास् येपेत् नाम पुत्रा श्रीर श्रपनी स्त्री श्रीर तीनी बहुशी समेत, 98। खीर उन के स्मा रक रक जाति के सव वनैले पशु थ्रीर एक एक जाति के सव घरैले पणु श्रीर एक एक जाति के सव पृथिवी पर रैंगने-हारे श्रीर एक एक जाति के सब , उडनेहारे पत्नी जहाज में गये॥ १५। जितने प्रार्थिया में जीवन का श्रात्मा या उन की सब जातिया में से दी दी नृह के पास जहाज में गये॥ १६। थीर जी गये से परमेश्वर की खाचा के अनुसार सब जाति के प्राक्तियों से से नर श्रीर मादा गये। तब यहावा ने चस को घोक्के द्वार मूद दिया॥ १७ । ख्रीर प्रलय पृथिवी पर चालीस दन ला रहा थार जब जल वक्ते लगा तव उस से बहाज उभरने लगा यहा लें। कि वह पृथिवी पर से जवा हा गया॥ १८। श्रीर नल बढ़ते बढ़ते पृथियो पर वहुत ही वढ़ गया थार जहाज जल के जयर कपर तैरता रहा॥ १९। वरन जल पृष्यिवी पर ग्रत्यन्त वक् ग्रया यहां ला कि सारो धरतो पर जितने वहे वहे पहाइ घे सव हूव गये॥ २०। जल ते। प्रन्द्र इष्य स्वप्र वक् गया श्रीर प्रदाङ डूळ गये॥ २९। श्रीर क्या प्रदा क्या घरेंसे पशु क्या वनेसे पशु पृष्टिवी पर सव वसनेहारे प्राक्षी घरन जितने जन्तु पृष्टिवी में बहुतायत से भर गये घे उन समें। का भार सब मनुष्यों का भी प्राख कूट गया॥ २२। जी जी स्थल पर घे उन में से ाजतनी के नधनों में जीवन के ग्रात्मा का प्रवास षा सव मर मिटे॥ २३। ख्रीर क्या मनुष्य क्या पशु क्या रेशनेहारे जन्तु क्या आकाश के पक्षी जो जो भूमि पर घे से। सब पृष्टिको पर से मिट गये केवल नूह ख़ीर वितने उस के की वहाज में थे वे ही वच गोंचे॥ २४। ग्राँर जल पृधिवी पर एक सा पचास दिन लें। वक् रहा ॥

C· क्रीर परमेश्वर ने नूह की खीर जितने वनेले पशु खीर घरेले पशु उस के साजहाज में घे उन सभी की सुधि लिंसे श्रीर परमेश्वर ने पृषियो पर पयन घटाई तव जल घटने लगा ॥ २ । और गोंहरे चमुद्र के सेति श्रीर श्राकाण कं भरोखे मुंद गये थैंगर उस से ला वर्षा दोतो घो से। धम गई ॥ ३ । थ्रीर एक से। प्रचास दिन के वोते पर जल पृष्विवी पर से लगातार घटने लगा॥ 8। सातवे महोने के सतरहवे दन की जदाज थ्ररारात् नाम पदान्ड पर टिक गया ॥ ५ । श्रीर जल दसबे महीने लीं घटता चला गया सा दसबे महीने के पहिले दिन की पहाड़ों की चेरिया दिखाई दिई ॥ ६। फिर चालीस दिन के पीछे नृद न ष्रपर्न बनाये हुए जहाज की खिड़की का खेलिकर, o। एक कीवा उड़ा दिया वह जव से जल पृष्यिवी पर से मुख न गया तव ले। इधर उधर किरता रहा ॥ द। फिर उस ने अपने पास से एक फबूतरा को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर उ घट गया कि नही ॥ ९ । उस क्यूतरी की जी अपने चंगुल के टेकने क लिये कोई स्थानन मिला सा घड उस के पास जहाज में लैंग्ट ग्राई क्योंकि सारी पृथिवो के जपर जल ही जल रहा तब उस ने हाथ यहाकर उसे श्रापने. पास जहान में रख लिया॥ १०। तब थार सात दिन ला ठदरकर उस ने उसी कब्रतरी की जहाज में से फिर उदा दिया॥ १९। थार कब्रतरी संभाक समय उस के पास आ शाई थीर क्या दस पडा कि उस को चे।च में जलपाई का एक नया पत्ता है इस से नूद ने जान लिया कि जल पृथियो पर घट गया है।। १२। फिर उस ने थ्रीर सात दिन ठहरकर उसी कव्रतरी की उड़ा दिया थीर वह उस के पास फिर कमा लैटकर न ग्राई॥

१६। जब क सा वरस पूरे दृर तव दूसरे दिन जल

पृषिको पर से सूख गया था तक नूह ने जहाज की

कत खोलकर क्यांदेखा कि धरती सूख गई है।

९४। श्रीर दूसरे महीने के सता<del>ई</del>सवे दिन की

पृष्यिकी पूरी राति से सूख गर्द ॥

<sup>(</sup>१)मून में । शार बाकाय की तही।

<sup>(4)</sup> मून मे । व सा एक बरत के पहिले नहींने के पहिले दिन ।

१५ । तब परमेश्वर ने नूट से कटा, १६ । तू प्रापने पुत्रों स्त्री ग्रीर बहुणों समेत जहान में से निकल मा॥ १७। वया पद्मी वया पशु वया सव भांति के रेंगनेटारे जन्तु जा पृष्यियी पर रेंगते हैं जितने ग्ररीरधारी जीवजन्तु तेरे सा है उन सब की म्रपने साम्र निकाल ले श्रांकि पृष्टियो पर टन से बदुत बच्चे उत्पन्न दे। खीर चे फूले फर्ल ग्रीर पृष्यियो पर फैल जारं॥ १८। तय नूछ बीर उस के पुत्र स्त्री स्रोर ब्रह्म्यां निकल ग्रार्ड ॥ १९ । ग्रीर सर्व चीपाये र्रेगनेदारें जन्तु थार पत्ती थार जितने जीवजन्तु पृषियो पर चलते फिरते हैं से। सब जाति जाति करके जहाल में से निकल ग्राये॥ २०। तय नृष्ट ने यरेग्या की गक घेटी चनाई थीर सब शुद्ध पशुओं ग्रीर सब गुड़ पवियों में से सुक्र शुक्र लेकर वेदी पर देशसर्वाल करके चढाये ॥ २१। इस पर यदेश्या ने सुखदायक मुगन्ध पाकर साचा कि मै मनुष्य की कारक फिर भूमि की कभी रूप न टूगा यद्यीप मनुष्य के मन में वचपन से जा कुछ उत्पन्न हाता कें युरा ही होता है तैं।भी जैसा में ने सब जीवों का ग्रव मारा है वैसा उन का फिर कभी न मास्या॥ २२ । ग्रय से लय लां पृष्यियो यनी रहेगी तय लां ,वाने ग्रीर लवने के समय ठग्ड ग्रीर तपन ध्रूपकाल , ख्राँर ग्रीतकाल दिन ख्रीर रात निरन्तर दीती 🚣 चली जाएंगी। फिर परमेश्वर ने नूह ग्रीर उस के पुत्री की यह स्त्राणीय हिई कि फूली फली थीर वटा फ्रार पृषिवी में भर जाया ॥२। श्रीर सुम्हारा डर श्रीर भय पृणिवी के मध पशुश्रीं श्रीर श्राकाण के सब पवियों श्रीर मूमि पर के सब रेगनेटारे बन्तुक्री कार ममुद्र की सब महालियों पर वना रहेगा वे सब तुम्हारे वश में कर दिये जाते हि ॥ इ। सव चलनेहारे जन्तु तुम्हारा स्नाहार होगो जैसा तुम को घरे. घरे के हैं एंड दिये थे तैसा घी श्रय स्व कुछ देता हू॥ ४। पर मांस की प्राण समेत अर्थात् लोह् समेत तुम न खाना ॥ ध । खीर निम्न्यय में तुम्हारे लोहू अर्थात् प्राय का पलटा भूगा सब पशुक्रों क्षीर मनुष्या दोनी से में उसे लूगा मनुष्य के प्रारा का पलटा में एक एक के भाईयन्ध्र

चे लूंगा ॥ ६ । जो कोई मनुष्य का लेटू बहाए उस का लेटू मनुष्य हो चे बहाया जाए क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वष्य के अनुसार बनाया है ॥ ७ । श्रीर तुम तो फूलो फलो श्रीर बढ़ो श्रीर पृथियो में बहुत बच्चे जन्माके उस में भर जाग्रो॥

द। फिर परमेश्वर ने नूह थीर उस के पुत्री से कहा, ( ) सुना में तुन्दारे साथ श्रीर तुन्दारे पीछे जो तुम्हारा वंश दोगा उस के साथ भी वाचा वाधता हू॥ १०। श्रीर सव जीते प्राणियों से भी जो तुम्हारे स्वा है श्या पत्नी स्या घरैले पशु वया पृष्यियों के सब वनैले पशु पृष्यियों के जितने जीय-जन्तु जहाल से निकले हैं सब के साथ भी नेरी यह याचा बधती है ॥ १९ । स्त्रीर में तुम्हारे साथ स्नपनी इस वाचा को पूरा कहा। कि सब प्राणी फिर प्रलय की जल से नाथ न होंगे थार पृथियो के नाथ करने के लिये फिर जलप्रलय न देशा ॥ १२ । फिर परमेश्चर ने जहा जो बाचा में तुम्हारे साथ श्रीर जितने जीते प्राची तुम्हारे सा है उन सब के साथ भी युग युग की पीठिंगा के लिये वाग्धता हू उस का यह चिन्द है कि, पर में ने वादल में श्रपना धनुप रक्खा है वह मेरे ग्रीर पृष्टिवी के बीच में बाचा का चिन्द देशा॥ १४। ग्रीर जब मै पृथिवी पर बादल फैलाक तव वादल में धनुष देख पड़ेगा॥ १५। तव मेरी का वाचा तुम्हारे थार सब कीते शरीरधारी प्राणियां के साथ बन्धी है इस को मै स्मरण कहाा से फिर ऐसा जलप्रलय न देशा लिस से सब प्राशियों का विनाग्र हो ॥ १६ । वादल मे जी धनुप होगा थे। में उसे देखके यह सदा की वाचा स्मर्य कराा जा परमेज्यर के ग्रीर पृष्यियी पर के सब जीते ग्ररीरधारी प्राणिया के बीच वन्धी है॥ १०। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा जो वाचा में ने पृष्यिवी भर की सब प्रांखियों के साथ बांधी है उस का चिन्द यदी है॥

१८। तूह को जो पुत्र जहाज में से निकले से। श्रम् हाम् श्रीर येपेत् श्रे श्रीर हाम् तो कानान् का विता हुआ। १९। तूह को तीन पुत्र ये ही है श्रीर इन का धंश सारी पृथियी पर फैल गया। २०। पी हे नूद कि सनई करने लगा थीर उस ने दाख की वारी लगाई ॥ २९। थीर वह दाखमधु पीकर मतवाला हुआ थीर अपने तबू के भीतर नगा है। गया ॥ २२। तब कनान् के पिता हास् ने अपने पिता की नगा देखा थीर बाहर खाकर अपने दोनों भाइयों की वता दिया ॥ २३। तब भेस् थीर येपेत् दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कन्धों पर रक्खा थीर पी है की थीर उलटा चलकर अपने पिता के नगे तन की कांप दिया थीर वे की खपने मुख पी है किये थे से उन्हों ने अपने पिता की नगा न देखा ॥ २४। तब नूह का नथा उत्तर गया तब उस ने जान लिया कि मेरे होटे पुत्र ने मुक्त से क्या किया है। २५। से उस ने कहा

कनान् सापित थे। यह श्रपने भाई बन्धुश्रों के दासें का दास थे।। २६। फिर उस ने कहा

भेस् का परमेश्वर यहावा धन्य है श्रीर कनान् भेस् का दास होवे। ३७। परमेश्वर येपेत् के वम की फैलार श्रीर वह भेस् के त्रवुश्री से बसे श्रीर कनान् स्य का दास होवे।

भ्दा जलप्रलय की पीछे नूह साढ़े तीन सा वरस जीता रहा ॥ भ्रं। थीर नूह की सारी खबस्या साढ़े ना सा वरस की दुई तब वह मर ग्रमा॥

(मृद्ध की यशायसी )

१० नह को पुत्र जी ग्रेस् हास् श्रीर र ग्रेपेत् थे जलप्रलय को पीछे उन

के पुत्र उत्पन्न दुए की उन की वंशावली यह है।

२। येपेत् के पुत्र गोमेर् माग्राग् मादै यावान्
तूवल् मेशेक् थार तीरास् दुए॥ ३। थार गोमेर् के
पुत्र अश्कनज् रीपत् खार तीग्रामा दुए॥ ८। थार
यावान् के जंश में एकीशा तर्शाश् थार किती खार
दोदानी लाग दुए॥ १, इन के वंश अन्यज्ञातिया
के दोर्प के देशें से उन्हें गये कि वे भिन्न भिन्न
भाराश्री कुला और जातिया के अनुसार अलग
याजा हा गये॥

**६ । फिर हाम् के पुत्र कूण् मिख पूत् थीर** कनान् दुर ॥ ७ । खीर कूण् के पुत्र सवा द्वीला सब्ता रामा थ्रार सब्तका हुए थ्रार रामा के एत श्रवा और ददान् हुए॥ ८। श्रीर कूश् के वंश मे निम्रोद् भी हुया पृधिवी पर पहिला वीर वही हुस्रा॥ ९। बह यद्दीवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलनेहारा ठहरा इस से यह कहावत चली है कि निम्रीद्की समाम महाद्या की हृष्टि में पराक्रमी धिकार खेलनेहारा॥ १०। स्रीर उस की राज्य का ष्ट्रारभ श्रिनार् देश में वावेल् श्रीर स्रक्कुद् श्रीर कल्ने हुया॥ १९। उस देश से वह निकलकर अध्यूर् की गया थीर नीनवे रद्यावातीर थीर कालद का, १२। थ्रीर नीनवे थ्रीर कालह के बीच जा रेसेन् है उसे भी बसाया बढ़ा नगर यही है ॥ १३ । स्त्रीर मिख को वश में लूटी श्रनामी लद्दावी नप्तृद्दी॥ १४। पत्रूची कस्लूही क्रीर क्रमोरी लेगा हुए क्र्सूहिया मे से ता पालिश्रती लाग निकले॥

११। फिर कनान् के वंश में उस का जेठा सोदेान् तव हित्त, १६। छीर यूबसी एमारी गिर्माशी, १९। हिट्यी यकी सीनी, १८। अर्थदी समारी शिर इमाती लेगा भी द्वुए खीर कनानिया के कुल पीके ही फैल गये॥ १९। ग्रीर कनानियों का सिवाना सीदेान् से लेकर गरार् के मार्ग से देवकर अन्ता लें बीर फिर सदीक् अमेरा अद्मा छीर स्वायोम् के मार्ग से देवकर लाशा लें हुआ॥ २०। द्वास् के वंश ये ही दुए खीर ये मिन्न मिन्न कुलों भायाखी देशा थीर जातियों के खनुसार अलग अलग दो गये॥

२१। फिर ग्रेस् को सव रथेर्विश्यों का मूलपुक्ष हुआ कीर येपेत् का जेठा भाई था चस के भी पुत्र उत्पन्न हुए ॥ २२। ग्रेस् के पुत्र रलास् अप्रशूर् आपेक्ष् लूड् श्रीर खरास् हुए ॥ २३। खीर अरास् के पुत्र कस् हूल् ग्रेतेर् खीर मण् हुए ॥ २४। खीर अर्पक्ष् ने ग्रेलह् की खीर ग्रेलह् ने रथेर् की जन्माया ॥ २५। खीर रथेर् के दी पुत्र उत्पन्न हुए रक का नाम पेलेग़ इस कारण रक्षा गया कि उस के दिना मे पृथियों बट गई खीर उस के भाई का नाम योक्तान् है ॥ २६।

<sup>(</sup>१) मूल में उत्त।

<sup>(</sup>१) वा जिस का बढा भाद येथेतृ या।

**६०। यदीराम् कजाल् दिक्रा, २८। श्रीवाल् श्रवी-**. मारल प्रवा, २९। खोपीर ह्योला श्रीर यायाय की जनगया ये ही सब योक्तान् की पुत्र हुए ॥ ५० । इन के रहने का स्थान मेशा से लेकर सपारा जी पुरव में एक पहाड़ है उस के मार्ग लें। हुआ ॥ ३९ । श्रेम् के पुत्र ये ही दूर और ये भिन्न भिन्न कुली भाषाओं देशों श्रीर वातियों के धनुसार खला खला दे। गये।।

इर। नूट के पुत्रों के कुल ये ही हैं ग्रीर उन की जातियों के अनुसार उन की वंशावित्यों ये ही है सीर जलप्रलय के पीके पृथिकी भर की जातियां इन्ही से हाकर घट गई ॥

(ममुप्य की भाषाक्षा में गहबह पहने का धर्मन )

११ • सारी पृष्यियो पर एक ही भाषा थीर एक ही बीली थी। २। उस समय लाग पूरव श्रोर चलते चलते शिनार् देश में एक मैदान पाकर उस में यस गये॥ इ। तय वे यापर में करने लगे याया रम ईंटें बना बनाके भली भांति पकाएं सा उन के लिये ईट पत्थरीं का बीर मिट्टी की राल गारे का काम देती थी॥ 8। फिर उन्दों ने कहा श्राश्री हम एक नगर श्रीर एक गुम्मट यना है जिस की चाटी स्नाकाश से वार्त करे इस प्रकार से एम प्रापना नाम करे न हो कि एम का सारी पृथियो पर फैलना पडे॥ ५। जय प्रादमी मगर भीर गुम्मट घनाने लगे तब इन्हे देखने के लिये यद्दीया उत्तर श्राया॥ ६। श्रीर यद्दीया ने कद्दा में वया देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं श्रीर भाषा भी उन सब की एक ही है बीर उन्हों ने ऐसा ही काम भी श्रारम किया सा श्रव जितना वे करने का यव करेंगे उस में से कुछ उन के लिये अनदीना न होगा॥ ६। से। खाख्री हम उत्तरके उन की भाषा में घटीं ग्राड्यड डार्ल कि वे एक दूसरे की बाली को न समक सकी। दा से। यहावा ने उन को। वर्षा से सारी पृथियों के जपर फैला दिया थ्रीर उन्दें। ने उस नगर का यनाना क्रीड़ दिया॥ ९। इस कारण उस नगर का नाम वावेल् पहा क्योंकि

बीर याताम् ने बहमोदाद् शेलेष् एसमीवित् येरह, | सारी पृष्टिवी की भाषा में जो ग्रहवड है से यहावा ने बहीं हाली भीर बहीं से बहावा ने महला की सारी पृथिवी के जपर फैला दिया॥

(शेनु की वशावली)

१०। येम् की वंशावली यह है। जलप्रलय के दी बरस पीक्ने जब शेस एक सी वरस का एया तव उस ने प्रपंत्रद की जन्माया ॥ ११ । ग्रीर प्रपंत्रद की जन्माने की पीछे चेम पांच सा वरस जीता रहा थीर इस के थीर भी घेटे बेटियां उत्पन्न हुई॥

१३। जब अर्पंचद पैतीस वरस का हुया तव उस ने शेलद की जन्माया॥ १३। ग्रीर शेलद की जन्माने के पीहे अर्पवद् चार सा तीन घरस जीता रहा थीर उस के ग्रीर भी घेटे घेटिया उत्पन्न हुई॥

98। जब शेलद्द तीस बरस का दुस्रा तब उस ने रघेर् की जन्माया॥ १५। ग्रीर रघेर् की जन्माने के पीके गेलद चार सा तीन वरस जीता रहा थीर उस को थ्रीर भी घेटे घेटियां उत्पन्न हुई ॥

९६। जय **एयेर् चैंाती**च वरस का दुखा तव उस ने पेलेग् की जन्माया॥ १७। श्रीर पेलेग् की जन्माने के पीक्षे रवेर् चार की तीस बरस जीता रहा खीर उस के थ्रीर भी वेटे बेटियां उत्पन्न हुई ॥

१८। जब पंलेगू तीस बरस का हुआ तब उस ने ब की अन्माया॥ १९। थीर ब की जन्माने के पीके पेलेगू दे। सा नै। बरस जीता रहा श्रीर उस के थीर भी घेटे घेटियां उत्पन्न हुई ॥

२०। जब द वतीस वरस का दुखा तव उस ने सबग् की जन्माया ॥ २९। श्रीर सक्त्रा की जन्माने के पीके द दो सा सात व्यस जीता रहा होर उस के थै।र भी वेटे वेटियां उत्पन्न हुई ॥

२२। जव सन्ग् तीस वरस का दुत्रा तव उस ने नादीर् की जन्माया ॥ ५३। श्रीर नादीर् की जग्माने के पीक्रे संबग् दो सी वरस जीता रहा है।र उस के थै।र भी वेटे वेटियां उत्पन्न हुई ॥

२४। जव नादेार् उनतीस वरस का दुआ तव उस ने तेरद् को। जनमाया ॥ २५ । श्रीर तेरद् की। जन्माने के पीके नादोर् एक सा उद्गीस घरस जीता रदा थीर उस के थीर भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई॥

<sup>(</sup>१) ग्रायात् गद्यद् ।

६६ । जब तक तेरद् यत्तर घरय का दुवा तव तक उस ने श्रव्राम् नाष्टार् श्रीर ष्टारान् की स्रमाया था ॥

२०। तेरद् की यह दंशायली दै कि तेरद् ने ष्रव्राम् नाहार् थीर द्वारान् का जन्माया खार द्वारान् ने जूत की। जन्माया॥ २८। श्रीर द्वारान् ग्रयने पिता की साम्द्रने ही अस्दियों के छर्नाम नगर में ला चय की जन्ममूमि थी मरं गया ॥ २९ । खन्नास् श्रीर नाद्दे। रे स्थियां व्याद्द लिई खद्राम् की स्त्री का नाम तो सारे थीर नादे।र् की स्त्री का नाम मिल्का है यह उस हारान् की वेटी घी जी मिल्का श्रीर यिस्का दोने का पिता था॥ ३०। सारै ता व्यांक घी उस के सन्तान न हुआ। ३९। श्रीर तेरह अपना पुत्र खद्राम् थ्रीर धयना पाता लूत का द्वारान् का पुत्र या थ्रीर क्रपनी बहू सारे जो उस के पुत्र स्रवास् की स्त्री घी इन सभी की लेकर अस्दियों की जर् नगर से निकल कनान् देश जाने की चला पर द्यारान् नाम देश से पदुचकर वहीं रहने लगा ॥ इर । जब तेरह दो सी पांच वरस का हुमा तब घद द्वारान देश में मर गया ॥

(परनेश्वर की खार से इप्राहीन के युनाये जाने का वर्षन )

१२ यहीवा ने अव्रास् से कहा अपने देश श्रीर अपनी जन्मभूति थ्रीर आपने पिता के घर की की इकर उस देश मे चला जा जो मै तुमे दिखाङमा॥ २। श्रीर मै तुम से म्क बड़ी जाति उपजाजगा ख्रीर तुमी थाशीप ट्टंगा थीर तेरा नाम यहा कष्गा थीर तू स्राधीय का मूल द्वा ॥ ३। कीर ची तुक्ते व्याक्रीकीद ई वन्दें में आश्रीप दूरा श्रीर जी तुक्ते कोंसे वसे मे साप दूंगा थ्रीर भूमगडल के सारे कुल तेरे द्वारा श्राशीय पारंगी ॥ है। यद्योद्या के इस कहे के श्रनु-सार श्रव्राम् चला श्रीर लूत भी उस के सम चला थीर तय खलाम् छासन् देश से निकरा तय यह पचद्दतर बरस का भा॥ ५। सो प्रज्ञान प्रपनी स्त्री

में प्राप्त किये थे सब की लेकर क्रमान देश में जाने को निकल धला थीर वे कनान देश में स्नाभी गये॥ ६। उस देश के बीच से जाते जाते श्रद्धाम् शकीस का स्थान जहां मारे का वांच वृक्ष है वहां , सी पहुच गया उस समय उस देश में कनानी लेगा रहते थे॥ छ। तम्र यहाचा ने स्रमास् की दर्शन देकर कहा यह देश में तेरे वंश की दूंगा थीर उस ने वहां यदे। वा की जिस ने उसे दर्शन दिया था एक घेदी वनाई ॥ ८ । फिर वदां से कूचं करके वद उस पद्दाड पर खाया जा बेतेल् की पूरव खोर है थीर थ्रपनातंख्र उस स्थान में खडाँ किया जिस की यांच्छम खोर तो खेतेल् खीर पूरव खोर रे है खीर घदां भी उस ने यद्दोद्या की एक घेदी बनाई ग्रीर यद्देश्या से प्रार्थना कि ई ॥ ए । ग्रीर प्रवास् दक्षिय देश की ग्रोर कूच करके चंतता गया॥

' ' ' **95**'

१०। ग्रीर उस देश में श्रकाल पड़ा से घटां की भारी ग्रकाल पद्टा इस लिये ग्रज़ास् सिव की चला कि बहा परदेशी दोकी रहे॥ ११। मिस की निकट पहुंचकर उस ने श्रपनी स्त्री सारै । से कदा सुन मुक्ते मालूम है कि हू सुन्दरी स्त्री है। १३। इस कारण जव मिस्री तुमें देखेंगे तव कहेगे यह उस की स्त्री है से। वे मुक्त की तो मार डालेंगे पर तुक्त को जीती रख लेगे। १३। से यह कहना कि में चस की बहिन हू जिस से तेरे कारण मेरा भला द्यांग् श्रीर मेरा प्रांख तेरे कारग्र वचे॥ १४। जव धवास् मिस्र में प्राया तव मिसिया ने उस की स्त्री को देखा कि यह बहुत भुन्दरी है॥ १५। थार फिरीन के दाकिमों ने उस की देखकर फिरीन के साम्हने वस की प्रशंसा किई सा वह स्त्री फिरान के घर में रक्क्जी गर्ड॥ १६ँ। श्रीर उस ने उस के कारण यवाम् की भलाई किई से। उस की भेड़ वकरी गाय वैल गददे दास दासिया गदहियां श्रीर कट मिले॥ १७। तव यदीया ने फिरान थ्रीर उस के घराने पर ग्रव्राम् की स्त्री सारे के कारण वडी वही विर्पात्तयां डालीं॥ १८। से फिरीन ने श्रवास् सारे थीर श्रापने स्तीजे सूत की र्फर्ण धन उन्हों की वुलवाकर कहा तू ने मुक्त से वया किया है तू ने ने एकट्टा किया था थ्रीर की प्रायो उन्हों ने हारान् मुंभे क्यों नहीं वताया कि यह मेरी स्त्री है।

पर । मु ने क्यों करा कि यह मेरी छाँदन है में में उसे | पर । से लूत अपने लिये यर्दन की सारी तराई की सेकर खला जा॥ २०। श्रीर फिरीन ने अपने जनों को चस के विषय में याचा दिई श्रीर उन्दों ने उस की थै। इस को स्त्री को उस सब समेत जा उस का था विदाकर दिया॥

(इब्राहीन धार चूत के यसग यसग है।ने का वर्षन )

१३ त्वं प्रव्रास् यपनी स्त्री ग्रीर प्रपनी सारी सपति समेत हुत सी भी संग्रा लिये पुर मिस की। छोडकर कणत् व दक्कित देश में याया ॥ २। यद्राम् भेडवकरी ज्ञाय वैल खार सेान क्षें का यहा धनी था॥ ३। फिर वह दक्किवन देश से चलकर बेतेल् के पास उसी स्थान की पहुंचा जहां उंस का तंब्र चिंहिले पड़ा था जी घेतेल् श्रीर रे के योच मे है। 8। यह उसी येदी का स्थान है जो उस ने वहा पहिले बनाई थी थै।र बहां एवास् ने फिर यदेश्या से प्रार्थना किई ॥ ५। छीर जूत जी अल्राम् के माथ चलता था उस की भी भेड वकरी गाय बैल छै।र तंबू घे॥ ६। में। उस देश में उन दोनों की समाई न दी सकी कि वे एकट्टे-रई क्यों कि उन के बहुत धन था ग्रहांतक कि वे एऋट्टेन रह सके ॥ छ। सा अवास् ग्रीर ज़त की भेड वकरी बीर गाय वैल के चरवादे। में क्यादा दुआ कीर उस समय कानानी श्रीर परिस्त्री सोग उस देश में रक्ते थे ॥ ८ । तव खद्रास् तूत से कदने लगा मेरे श्रीर तेरे बीच श्रीर मेरे श्रीर तेरे चरवाही के योच में भगहा न होने पार को कि हम लोग माई-वेधु हैं। १। ह्या सारा देश तेरे साम्दने नहीं सा सुभ से यलंग हो। यदि तू वाई खोर जार ती में दाहिनी खोर जालगा खार यदि तू दहिनी खोर थांख उठाकर यर्दन नदी के पास्वाली सारी तराई रहे पर तेरहवे वरस में उस के विकट्ट उठे ॥ ॥ । से यद्देश्या ने सदीम् खीर खमीरा की नाश न किया राजा श्राये खीर खजूतरीत्कर्नम् में रपाइयों की

खायमीं स्त्री कर लिया तो है पर श्रव श्रपनी स्त्री की। वुनके पूरव श्रीर चला श्रीर वे एक दूसरे से श्रका ही गर्ये॥ १२। खद्राम् ती कनान् देश में रहा पर ज़त उस तराई के नगरीं में रहने लगा थीर व्यपना तंत्र सदीस के निकट खडा किया॥ १३। सदोस् के लोगा यद्दीयां के लेखें में बहे दुष्ट थीर पापी थे।। १८। जब लूत खन्नास् से खला दो गया उस के पी छे यदीचा ने श्रवास् से कहा श्रीख उठाकर जिस स्थान पर हू है वहां से उत्तर टक्किकन पुरव पव्छिम चारी स्रोर हुए कर ॥ १५ । स्प्रोकि जितनी भूमि तुमें दिखाई देती है उस सब की में तुभी थ्रीर तेरे दंश की युग युग की लिये द्रुगा ॥ १६ । श्रीर में तेरे बंध की पृथिवी की धूल के किनका की नाई वहुत करोगा यहां लों कि जी कीई पृष्टिकी की धूल के किनकी की गिन सके वही तेरा वंश भी गिन मकेगा॥ १६। एठ इस देश की लम्बाई ग्रीर चौड़ाई मे चल फिर क्यों कि में उसे तुक्ती कें। दूगा॥ १८। इस के पोसे खन्नास् खपना तंत्र उखासके ममे के वांजों के बीच ना देज़ान् में घे जाकर रहने लगा ग्रीर वहां भी यहावा की एक वेदी बनाई॥

(इब्राहीन के विजय खीड़ नेल्कीसेदेक् के दर्शन देने का वर्शन)

१४ प्रानार् के राजा ध्रमापेल् श्रीर एहासार् के राजा धर्याक् थीर एलास् के राजा कदें। लीखोमेर् श्रीर गोयीस् के राजातिदाल्को दिनों में क्या हुन्ना कि, २। वे सदास के राजा बेरा थीर खमोरा के राजा विशी थीर प्रद्मा के रावा शिनाव थीर स्वायीम् के राजा श्रेमें बेर बेला जा साग्रर्भी कहावता है उस के राजा के साथ लड़े॥ ३। इन प्रांचीं ने सिट्टीस् नाम तराई में जा खारे ताल की पास है एका किया। जार तो मैं वाई थ्रोर जाजंगा ॥ १०। तब कृत ने । धारह वरस ला ता ये कदीर्लाग्रोमेर् के थ्रधीन को देखा कि यह सब निची हुई है। जब लें चिदहर्व बरस में कदोलीश्रोमेर् श्रीर उस के सगी था तब लें। से एक्ट्र के मार्ग तक यह तराई यदीवा | ग्रीर दास में जूबियों के। ग्रीर शासे कियातिस् में की बारी श्रीर मिस देश के समान वर्णाक श्री॥ एमियों की, ६। श्रीर सेईर् नाम प्रहाड़ में दे।रियों

की मारते मारते उस रहपारान् हों जी जंगल के | १८। तब शालेम् का राजा मेल्कीसेदेक् जी परम-पास है पहुंच गये ॥ २ । वहां से वे घूमकर रान्मश्रपात् की आये जी कादेश भी कदावता है चीर अमालेकिया के सारे देश की बीर उन एमेरियों को भी जीत लिया जी इससेन्तामार् मे रहते थे॥ ८। तव सदोस् समारा सदमा सवीयीम् स्रीर बेला जा से अर्भ का कावता है इन के राजा निकले और शिद्रीस् नाम तराई में उन के साथ युद्ध के लिये पांति वन्धाई ॥ १। श्रर्थात् स्लाम् के राजा कदोर्लाक्षीमेर् गोयीम् के गजा तिदाल् जिनार् के राजा ग्रमापेल् ग्रीर रह्मासार् के राजा श्रायीक् दन घारी क्षे विरुद्ध उन पाची ने पाति मधाई ॥ १० । सिट्टीस् नाम तराई में जो जसार मिट्टी के गड़हें ही गड़हे चे से सदोस् थार अमारा के राजा भागते भागते उन में गिर पड़े थैं।र वाकी लेगा पहाड पर भाग गये॥ ११। तव वे खदीस् ग्रीर श्रमारा के सारे धन थैर भेाजनवस्तुकों के। लूटके चले गये ॥ १२ । श्रीर श्रव्रास् का मतीं का तृत को सदीस् में रहता था उस को भी धन समेत वे लेकर चले गये॥ १३। तव रक जन की भागकर वच गया उस ने जाकर इब्री श्रवाम् को समाचार दिया श्रवाम् तो समोरी मम् वा रश्काल् थार खानेर् का भाई या उस के खांज वृत्तीं के वीच में रहता था थार ये लाग अव्राम् के र्सेंग वाचा वांधे दुर घे॥ १४। यह सुनके कि मेरा भतीका वन्धुकाई में गया अग्राम् ने ग्रपने तीन सा पहुंचा कि हे श्रवाम् मत हर तेरी ढाल ग्रीर तेरा श्रठारप्ट सीखे दूर दासी की की उस के घर में पीका किया, १५। थीर अपने दासे। के थला

प्रधान ईखर का याजक था से रोटी थीर दाख-मधु से प्राया ॥ १९ । श्रीर उस ने खत्राम की यह श्राशीर्वाद दिया कि परमप्रधान ईखर की श्रीर है का प्राकाश कीर पृथिको का प्रधिकारी है तू धन्य हो ॥ २० । स्रोर धन्य है परमप्रधान ईश्वर जिस ने सेरे ट्रेडियों की तेरे वश में कर दिया है। तव श्रवास् ने उस की सब का दशमांश दिया ॥ २९। तव सदीम् के राजा ने प्रवास् से कहा प्राणियीं की ती मुक्ते दे थार धन का अपने पास रख,॥,२२। श्रवास् ने सदोस् के राजा से कहा परमप्रधान ईक्टर यद्दावा की व्याकाश श्रीर पृथियी का व्यधि-कारी है उस की मै यह किरिया खाता हूं, २३। कि जी कुछ तेरा है उस में से न ती में एक यूत थीर न ज़ूती की बन्धनी न कोई थ्रीप बस्तु हूंगा रेसान दी कि हु कहने पार कि श्रवास् मेरे ही द्वारा धनी हुआ। २४। पर के। कुछ इन जवानी ने खा लिया है थीर थानेर् यक्कोल् थीर मसे जी मेरे संग चले घे उन का भाग में केर महूना वे तो ष्प्रपना ष्रपना साता ले रक्खें॥

(इमाहीम् के साथ यहावा के याचा पाधने का वर्धन )

१५ इन वाती के पीड़े यद्दीवा का यद वचन दर्शन में खलास की पास यत्यन्त बडा फल में डू॥ २। स्रव्रास्ने कादा दे उत्पन्न दुर ये द्वियार बन्धाके दान् ली उन का प्रमु यहीवा में तो निवेंग हूं थीर मेरे घर का वारिस यष्ट दिमक्की रखीरजेर द्वागा से तू मुके श्रला दल वाग्धकर रात की उन पर लयककर उन क्या देगा ॥ ३। स्त्रीर खद्राम् ने कहा मुक्ते ती तू ने को मार लिया थीर दीवा लों जो दिमक्क की वंश नहीं दिया थीर क्या देखता हूं कि मेरे घर उत्तर ग्रोर है उन का पीक़ा किया॥ १६। श्रीर में उत्पन्न हुन्ना एक जन मेरा खारिस होगा॥ यह सारे धन की थीर अपने भतीने लूत थीर उस है। तब यहीवा का यह बचन उस के पास पहुंचा के धन की थ्रीर स्त्रियों की थ्रीर सब बन्धुयो की फेर कि यह तेरा वारिस न द्वारा तेरा जी निज से याया॥ १९ । बद करोर्लाश्रोमेर् थार उस के गुत्र देशा बही तेरा वारिस देशा ॥ ५ । ग्रीर मगो राजायों की जीतकर लाटा याता था कि उस ने उस की बाहर ले जाके कहा याकाश की सदीम् का राजा शांचे नाम तराई में के राजा की स्थार दृष्टि करके तारागय की गिन क्या तू उन भी कटावती है उस को भेंट प्राप्त की ब्राया॥ की ग्रिन सकता है फिर उस ने उस से कहा तेरा

वंश रेसा ही होगा ॥ ६। उसे ने यहीवा पर विश्वास किया श्रीर यहोवा ने इस बात को उस के लेखे में धर्मा गिना ॥ १। श्रीर उस ने उस से कहा में बही यदीवा हूं जी तुमें कर्स्दियीं के जर् नगर से बाहर ले श्राया कि तुक्त की। इस देश का यधिकार दूं॥ ८। उस ने कहा है प्रभु यहे। या मे कैंसे जानूं कि में इस का श्रीधकारी डूंगा॥ ९। यदीवा ने उस से कहा मेरे लिये तीन वरस की एक क्रेंचार ग्रीर तीन बरस की एक वक्षरी ग्रीर तीन वरस का एक मेंका थीर एक पिराहुक थीर विव्हुकी का एक यञ्चा ले॥ १०। इन सभी की लेकर उस ने बीच बीच से दें। दो हुकड़े कर दिया थ्रीर हुकड़ों की स्नाम्हने साम्दने रक्खा पर चिड़ियास्रों की उस ने दें। दें दुकड़ेन किया॥ १९। ग्रीर जब जब मांसाद्यारी पत्ती लाघों पर भापटे तब तब अब्राम् ने उन्हें उड़ा दिया॥१२। जब सूर्य श्रस्त होने लगा तब अव्राम् की भारी नीद ग्राई थ्रीर देखी ग्रत्यन्त भय श्रीर मदा श्रन्धकार ने उसे का, लिया ॥ ९३। तव यद्दीया ने अत्राम् से कहा यह निश्चय ज्ञान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी देशकर रहेंगे स्नार उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे ग्रीर वे उन की चार से वस्स सों दु.ख देंगे॥ १४। फिर जिस जाति के वे दास होंगे उस की मैं दख्ड दूंगा ग्रीर उस की पीहें वे बड़ा धन लेकर निकल ग्राएंगे॥ १५। तू ती ग्रपने पितरीं में कुणल के साथ मिल जाएगा तुओं पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दिई जाएगी॥ १६। पर वे चैाथी पीड़ी, में यहां फिर श्राएगे क्योंकि श्रव लें रमेर्रियों का श्रधर्म पूरा नदो दुया॥१०। जब सूर्य ग्रस्त दे। गया खार घोर श्रन्धकार का गया तव एक धूर्या उठती हुई स्रागेठी श्रीर एक जलता दुश्रा पलीता देख पड़ा जी उन दुकड़ों के बीच दीकर निकल गया॥ १८। उसी दिन यदे। या ने अन्नाम् के साथ यह वाचा वान्धी कि मिस्र के महानद से लेकर परात् नाम बहे नद लें। जितना देश है उसे, १९ । ग्राधीत क्रीनियी क्रिनिजियों कर्मेर्रोनयों, २०। हिसियों परिन्तियों रपाइया, २९। एमेरिया कनानियां जिल्लाशियां क्रीर यहूसियां का देश तेरे बंश की दिया है।

(इश्नाएंल् की चत्पत्ति का वर्षन)

१६ श्राब्राम् की स्त्री वारे तो कोई क्तान न जनी थ्रीर उस के हागार् नाम एक मिन्नी लैंग्डी घी॥२।सा सारे ने श्रव्राम् से कहा सुन यहावा तो मेरी केाख वन्द किये है हा मेरी लैंडी के पास जा क्या जानिये मेरा घर उस के द्वारा वस जाए। सारे की यह वात स्रवास ने मान लिई॥ ३। से जव ग्रव्राम् को कनान् देश में रहते दस वरस यीत चुके तव उस की स्त्री सारै ने श्रपनी मिस्री लैंग्डी द्वागार् की लेकर अपने पति खत्राम् की दिया कि वह उस की स्त्री है। ॥ ४ । श्रीर वह हाजार् के पास जया थीर वह गर्भवती हुई थीर जब उस ने जाना कि में गर्भवती हूं तब वह श्रपनी स्वामिनी की श्रपने लेखे में तुच्छ ग्रिनने सगी॥ ५। तव सारै ने खन्नास् से कहा जो मुक्त पर उपद्रव हुआ से। तेरे ही सिर पर दे। मैं ने ते। अपनी लैंडी की तेरी स्त्री कर दिया पर जब उस ने जाना कि मै गर्भवती हूं तब वह मुक्ते सुच्छ गिनने सगी से यहावा मेरे तेरे बीच में न्याय करे ॥ ६ । श्रव्राम् ने सारै से कहा सुन तेरी लींडी तेरे वश में है जैसा तुमें भावे तैसा हो उस से कर। सारी उस की दु.ख देने लगी श्रीर वह उस के साम्हने से भाग गई॥ ०। तव यद्दोवा के दूत ने उस की जगल में शूर् के मार्ग पर जल के एक सेति के पास पाकर, द। कहा हे सारै की लौडी हागार् हू कहा से बाती बीर कहां की जाती है उस ने कहा मे ष्रपनी स्वामिनी सारे के साम्हने से भाग श्राई हूं ॥ ९। यदे। वा के दूत ने इस से कहा प्रापनी स्वामिनी के पास लाटकर उस की दाव में रह ॥ १०। श्रीर यहावा के दूत ने उस से कहा मै तेरे वंश की वहुत वढ़ालेगा वरन वह बहुतायत के मारे गिना भी न जाएगा॥ १९। थीर यदीवा के दूत ने उस से कहा सुन तू गर्भवती है थ्रीर पुत्र जनेगों से। उस का नाम इपमारल् रखना क्योंकि यहोवा में तेरे दु.ख का द्वाल सुना है।

<sup>(</sup>१) श्रयीत्. इंखर सुननेहारा ।

चस का हाथ सब के विस्दृ उठेगा सौर सब के द्वाय उस के जिंकह उठेंगे और वह अपने सव भाईबधुओं के साम्हने बसा रहेगा ॥ १३ । तब उस ने यहोवा का नाम जिस ने उस से वाते किई घीं ब्रातारल्रोई रखकर कहा कि क्या मे यहां भी उस को जाते हुए देखने याई जो मेरा देखनेहारा है। १४। इस कारण उस कूर का नाम लहेराई कूया पड़ा बह तो कादेश और बेरेद के बीच है। १५। से। हागार् श्रद्राम् का जन्माया एक पुत्र जनी श्रीर श्रद्राम् ने श्रपने पुत्र का नाम जिसे हागार् जनी इप्रभारल् रक्ष्या॥ १६। जव द्वागार् खव्राम् के जन्माये इश्मारल को जनी उस समय प्रवास कियासी वरस का या॥

> (खतना की विधि के उहरने का वर्शन ग्रीर श्रम्हाक् को उत्पत्तिको प्रतिद्वा)

१७. ज्ञव खब्रास् निङ्गानवे वरस का हा गया तब यहावा उस की दर्शन

देकर करने लगा में सर्वशक्तिमान् ईश्वर इ श्रपने की मेरे सन्मुख जानके चल श्रीर खरा रहा २। श्रीर मै तेरे साथ वाचा वान्धूगा श्रीर तेरे वश की श्रत्यन्त घी वकाकरा। ॥ ३। तव श्रव्राम् मुद्द को वल शिरा श्रीर परमेश्वर उस से या वाते अहता गया, ४। सुम मेरी वाचा जा तेरे साथ वन्धो रहेगी इस लिये तू चातिया के वृन्द का मूलपुरुष द्या जारगा॥ ५। से। यय तेरा नाम स्रवास् न रहेगा तेरा नाम इवा-ष्टीर्म रक्त्या गया है क्योंकि मै तुमें जातियों के वृन्द का मूलपुष्प ठइरा देता हू॥ ६। खार मे तुभी प्रत्यन्त हो फुलाक फलाकारा श्रीर तुभ की जाति जाति का मूल बना दूगा थ्रीर तेरे बग्र मे राजा उत्पन्न होती॥ १। खीर में तेरे साथ थार तेरे

१२। ग्रीर वह मनुष्य वनैसे गदहे के समान रहेगा। पीके पीकी प्रीकी से तरे वंश के साथ भी इस याग्य की युग युग की वाचा बांधता हू कि में तेरा ग्रीर तेरे पीके तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूगा। दा थीर में तुभा की थीर तेरे पी हे तेरे यश की भी यह सारा कनान् देश जिस में तू परदेशी देशकर रहता है इस रोति द्राा कि यह युग युग उन की निज भूमि रहेगी श्रीर में उन का परमेश्वर रहूगा॥ र। फिर परमेश्वर, ने इब्राहीम से कहा तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना तू श्रीर तेरे पीके तेरे वश भी श्रपनी श्रपनी पीकी में उस का पालन करे॥ १०। मेरे साथ वाधी हुई को वाचा तुभे थ्रीर तेरे पीके तेरे यश की पालनी पहेगी से यह है कि तुम में से एक एक पुरुष का, खतना द्ये।। १९। तुम श्रपनी श्रपनी खलडी का खतना करा लेना जा वाचा मेरे थ्रीर तुम्दारे वीच मे दै उस का यही चिन्ह होगा॥ १२। पीठी पीठी मे केवल तेरे वंग ही के लाग नहीं जा घर में उत्पन्न दे। या परदेशियों,की रूपा देकर मेाल लिये जाए ऐसे सव पुरुप, भी जब श्राठ दिन को हा जाएं तब उन का खतना किया जाए॥ १३। जो तेरे घर मे उत्पन्न हे। ग्रथवा तेरे क्ये से मोल लिया जार , उस का खतना श्रवश्य ही किया जाए सा मेरी वाचा <sup>जिस का चिन्ह</sup> सुम्हारी देह में दोगा वह युग युग रहेगी॥ १४। जो एकप खतनारहित रहे छर्थात् जिस की खलडी का खतनान देा वद प्राची श्रपने लेगो। में से नाथ किया जाए क्योंकि उस ने मेरे साथ वान्धी हुई वाचा की तीस दिया॥

१५। फिर परमेश्वर ने इब्राइीम से कहा तेरी जा स्त्री सारे है उस का तू ग्रव सारे न कहना उस का नाम सारा द्वागा॥ १६ । थ्रीर मे उस की खाधीय टूगा क्षीर तुम की उस के द्वारा स्क पुत्र दूगा थीर में उस की ऐसी प्राणीप दूंगा कि वह जाति जाति की, मूलमाता ही जाएगी स्त्रीर उस की वंग मेराज्य राज्य के राजा रूल्पन होंगे॥ ९०। तव इव्राहीम मुंद्रके वल गिरकर इसा खार मन ही मन कहने लगा क्या से बरस के पुरुष के भी सन्तान हागा थ्रीर वया सारा जा नव्ये घरस की है जनेगी॥

<sup>(</sup>१) प्रार्थात् तु सब्बद्धीं ईश्वर है। (२) मून में उस के पाछे देखने। (३) प्रयात् जाते देखनेहार का। (৪) सूल में भेरे साग्रहने चला (६) स्त्रयात् सन्नत पिता (६) स्रयात् बहुती का विता।

१८। श्रीर इज्राहीम ने परमेश्वर से कहा इश्मारल। तेरी दृष्टि में बना रहे यही बहुत है। १९। परमेश्बर ने कहा निश्चय तेरी स्त्री सारा तेरा जनमाया एक एत्र जनेशी थीर तू उस का नाम इस्टाक् रखना श्रार में उस के साथ ऐसी वाचा वाधुगा की उस के पीके उस के वंश के लिये युग युग की वाचा हाती ॥ २०। छीर इण्माश्ल् के विषय में भी में ने तेरी सुनी है में उस की भी श्राशीय देता हू गौर चसे फुलाक फलाकंगा थार **अत्यन्त ही व**डा दुगा उस से बारह प्रधान उत्पन्न होंगे थीर में उस में एक यही लाति उपलालगा ॥ २१। पर में अपनी वाचा इस्टाक् ही के साथ वाधूंगा जिसे सारा खगले यरस के इसी नियत समय में तेरा जन्माया जनेगी॥ २२। तय परमेश्वर ने इब्राहीम से वात करनी वन्द किई श्रीर उस के पास से कपर चढ़ गया ॥ २३ । तय इब्राहीम ने अपने पुत्र इक्साम्ल् की स्नीर उस के घर में जितने उत्पन्न दुर घे ग्रीर जितने उस के स्पैये से मोल लिये हुए घे निदान उस के घर में जितने पुरुष घे उन उभें। को लेके उसी दिन परमेश्टर के कदं के प्रनुसार उन की खलड़ी का खलना किया॥ २४। जय प्रवाहीम की खलड़ी का खतना हुआ तव यह निज्ञानवे घरस का था॥ २५। यौर जव उस के पुत्र इन्माम्ल् की यलङ्गे का यतना हुत्रा तय वह तेरह वरस का हुआ था॥ २६। इत्राहीम श्रीर उस के पुत्र इक्सारल् दोनों का रातना रक ही दिन में हुआ। ३०। श्रीर उस के साथ ही उस के घर में जितने पुरूप घे क्या घर में उत्पन्न हुए क्या परदेशियों के छाथ में माल लिये एए सब का भी सतना हुया ॥

१८. इत्राह्योम ममें के बांजों के बीच कड़े घाम के समय तंब्र के द्वार पर बैठा हुआ था कि यदीवा ने उसे दर्धन दिया कि, २। उस ने आंख उठाकर दृष्टि किई ती क्या देखा कि तीन पुरुष मेरे साम्टने खड़े है से। यह देखकर वह उन से भेट करने की तंबू के द्वार से दीड़ा कीर भूमि पर शिर दगड़ बत् करके कहने

लगा. इ। हे प्रभु यदि सुभ पर तेरी श्रनुग्रह की दृष्टि हो तो श्रपने दास के पास से चलान जा॥ ४। घोडा सा जल लाया जाग श्रीर श्रपने पाव धोस्रो थ्रीर इस युक्त के तले उठग कायोग । ५। फिर में ग्क टुकड़ा राठी ले आकं श्रीर इस से तुम अपने थ्रपने जीव की ठण्डा करी तब उस के पीके सारो चला वयोकि तुम अपने दास के पास इसी लिये स्रा गये हो। उन्हों ने कहा जैसा तू कहता है तैसा ही कर ॥ ६। से। इब्राहीम ने तब्र में सारा के पास मुर्ती से जाकर कहा तीन स्था मैदा मुर्ती से गुन्ध क्रीर फुलके बना॥ १। फिर इब्राहीम गाय बैल के भग्ड में दें। द्वा थीर एक कोमल थीर प्रच्छा वकड़ा लेंकर श्रपने सेवक की दिया श्रीर उस ने फुर्ती से उस को पकाया ॥ ८। तव उस ने मक्खन श्रीर दूध श्रीर वह वहड़ा जो उस ने पकवाया या लेकर उन के खारो धर दिया थार खाप युच के तले उन के पास खडा रहा श्रीर वे खाने लगे॥ ९। तव उन्हा ने उस से पूका तेरी स्त्री सारा कहा है उस ने कहा वर तो तब्र में है। १०। उस ने कहा मै वसन्त ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर खालगा तब तेरी स्त्री सारा पुत्र जनेगी। श्रीर सारा तंब्र के द्वार पर क्षा इक्राहीस के पीके या मुन रही थी ॥ ११ । इक्रा-हीम ग्रीर सारा दोनों बहुत पुर्रानये थे ग्रीर सारा का स्त्रीधर्म वन्द हो गया था।। १२। सा सारा मन में एसकर कटने लगी में ला बूढ़ी हू पीर मेरा पति भी ब्रुट्टा है तो क्या मुभे यह दुख होगा ॥ ९३। तब यहाया ने स्वाहीम से कहा सारा यह कहकर क्या हंसी कि क्या में बुद्धिया दोकर सचमुख जनुंगी॥ १८। यया यदीचा के लिये कोई फाम कठिन है नियत समय मे अर्थात् घसन्त ऋतु में में तेरे पास फिर थ्राक्तमा थ्रैार सारा पुत्र जनेमी॥ १५। तद्य सारा ढर के मारे यह कदकर मुकर गर्भ कि मै महीं इसी उस ने कहा नहीं तू इंसी ता घी॥

40

(सदीम् प्रादि नगरा के विनाश का वर्षन )

प्रदे। फिर वे पुरुष वहां से चलकर सदीस की

थार ताकने लगे थार इज्ञाहीम उन्हें बिदा करने के लिये उन के संग संग चला ॥ ९७। तब यहावा ने कहा यह जो में करता हू से क्या स्त्राहीम से किया रक्खूं॥ १८। इत्राहीम से तो निश्चय एक वर्डी खीर सामर्थी जाति उपजेगी थै।र पृथिवी की सारी जातियां उस के द्वारा खाशीय पारंगी ॥ १९ । क्योंकि मै ने इसी मनसा से उस पर मन लगाया है कि वह अपने पुत्रों थीर परि-वार की जी उस की पीके रह जाएगी ऐसी ब्राचा दे कि वे पहावा के मार्ग की धरे हुए धर्म थीर न्याय करते रहे इस लिये कि ले। बुक यहाया ने इत्राहीम के विषय में ऋहा है उसे वह उस की लिये पूरा भी करे ॥ २०। फिर यहावा ने कहा सदीस् श्रीर श्रमारा की चिल्लाइट जा बढी थीर उन का पाप जा बहुत भारी हो गया है, २१। इस लिये में उतरकर देख्या कि उस की जैसी चिल्लाइट मेरे कान तक पत्ची है उन्हों ने ठीक वैसा ही काम किया कि नहीं श्रीर न किया हो तो इसे मै जानुगा॥ २२। से वे पुरुष तो वहा से फिरको सदीम् की ख्रोर जाने लगे पर इवाहीम यहावा के बागे खडा रह गया ॥ २३। तव इव्राहीम वह के समीप जाकर कहने लगा वया त्र सचमुच दुष्ट के संग धर्मी की भी मिटाएगा। २४। क्या जानिये उस नगर मे पचास धर्मी है। ते। ववा तू सचतुच उस स्थान की मिटास्मा ग्रीर उन पचार्च धर्मियों के कारण जा उस में डी न क्षेत्रिया ॥ २५ । इस प्रकार का काम करना तुक से दूर रहे कि दुष्ट के स्माधर्मी की भी मार डाले क्षीर धर्मी क्षीर दुष्ट दोनी की स्की दशा हो यह तुभ से दूर रहे क्या सारी पृथिवी का न्यायी न्यायं न करें ॥ २६ । यद्यावा ने कहा यदि मुक्ते सदीस् मे पचास धर्मी मिले ते। उन के कारण उस चारे स्थान की कोड़गा ॥ २०। फिर इवादीम ने कहा दे प्रभु सुन में तो मिट्टी खेर राख हू तीमी में ने इतनी किठाई किई कि गुम से, वार्त कर ॥ २८। एवा जानिये उन एमा ध्रोमीयों में पांच घट जार तो क्या तूपा का की घटने की कारण उस सारे नगर का नाम करेगा उस ने कहा यदि मुक्ते उस में पैतालीस भी मिले ताभी उस का नाश न

कर्या। । २९'। फिर उस ने उस सं यह भी कहा क्या जानिये वहा चालीस मिले उस ने कहा तो में चालीस की कारक भी ऐसा न कर्या। ॥ ३०। फिर उस ने कहा है प्रभु क्षोध न कर तो में कु ब्यार कहू व्या जानिये वहां तीस मिले उस ने कहा यदि मुक्ते वहां तीस मिले तीभी ऐसा न कर्या। ॥ ३९। फिर उस ने कहा है प्रभु सुन में ने इतनी किठाई तो किई है कि तुम से वाते कर क्या जानिये उस में वीस मिले उस ने कहा में वीस के कारण भी उस का नाथ न कर्या। ॥ ३२। फिर उस ने कहा है प्रभु क्षोध न कर में एक हो वार थीर वालुगा यया जानिये उस में दस मिले उस ने कहा तो में दस के कारण भी उस का नाथ न कर्या। ॥ ३३। जब यहावा इव्राहीम से वाते कर चुका तव चला गया खीर इव्राहीम स्रापने स्थान की लीटा॥

१६. स्माम की वे दो दूत सदीस की पास क्षाये क्षीर लूत सदीस के फाठक के पास बैठा था से उन की देखकर बह चन से भेट करने की। चठा थै।र मुद्द की बल भूमि पर गिर दरस्वत् करके कदा, रं। दे सेरे प्रभुष्टी श्रापने दास की घर में प्रधारी श्रीर रात विताना थीर ग्रपने पांच धोश्रो फिर भार का चठकर ग्रपना मार्ग लेना उन्हों ने कहा से नही हम चौक मे रात वितास्मी ॥ ३। श्रीर उस ने उन की बहुत विनती करके दवाया से। वे उस की घर की श्रोर चलकर भीतर गये थेंगर उस ने उन के लिये जेवनार किई श्रीर विन खमीर की रोटियां वनवाकर उन की खिलाई ॥ ४। उन के से जाने से पहिले उस चदे। स् नगर के पुक्षों ने जवाना से लेकर वूटों तक वरन चारी क्रार की सब लोगों ने खाकर उस घर की घेर लिया, धा ग्रीर लूत की पुकारकर कहने लगे ने। पुरुष श्रान गत की तेरे पास क्षाये व कार्टा है उन की हमारे पास बाहर ले आ कि इम उन से भाग करें ॥ ई। तब लूत उन के पास द्वार के बाहर गया थे।र किवा है की श्रपने पीछे यन्द करकी, ७। कहा है मेरे भाइया ऐसी

ख़ुराई न करे। ॥ द । सुने। मेरे दे। बेटियां हैं जिन्हों। ने अब सो पुरुष का मुंद नदी देखा इच्छा दे। ता मै उन्दे तुम्हारे पास घाटर से आई ग्रीर तुम की जैसा श्रच्छा संग्रे तैसा व्यवदार उन से करी ती करी पर इन पुरुषों से कुछ न करी क्योंकि ये मेरी कत के नले याये है ॥ १। उन्हों ने कहा घट जा फिर वे कप्टने लगे तू एक परदेशी आया ता यदा रहने को लिये पर स्त्रव न्यायी भी वन वैठा है से अब इम उन से भी अधिक तेरे साथ व्रराई करेंगे थार वे उस पुरुष लूत का व्रदुत दवाने लगे और किवाह तोड्ने के लिये निकट श्राये॥ ९०। तब उन पाहुना ने हाथ बङ्कार लूत की श्रपने पास घर में खींच लिया थीर कियां ह की यन्द कर दिया ॥ १९। ग्रीर उन्हों ने क्वेटों से ले वडों तक उन सव पुरुषों की जी घर के द्वार पर षे यन्धा कर दिया सा वे द्वार का ठटोलते ठटोलते यक गये॥ १२। फिर उन पास्ती ने ज़त से पृक्षा यहां तेरे थीर कीन कीन हैं हामाद वेटे वेटियां वा नगर में तेरा जा कोई हो उन की लेकर इस स्यान से निकल जा ॥ १३। ध्योंकि इस यह स्थान नाग करने पर हैं इस निये कि इस की चिल्लाइट यदेग्या के मन्मुख वह गई है और वरोद्या ने हमें इस का नाण करने के लिये भेज भी दिया है। १४। तय ज़त ने निक्रलकर ग्रयने दामानें की जिन के साथ उस की घेटियां की समाई हा गई थी यमभाजे करा उठा इस स्थान से निकल चला क्योंकि यहीवा इस नगर की नाश किया चाइता है। पर घट ग्रपने दामारों को लेगे में ठट्टा करने-ष्टारा सा जान पद्धा ॥ १५ । जब पष्ट फटने लगी तय दूतों ने यह कहके लूत से फ़ुर्ती कराई कि चल यापनी स्त्री थ्रीर दोना बेंटियों की जी यहां दें से जा नहीं तो तू भी इम नगर के व्यथमं में भस्म हो जाग्गा॥ १६। पर वह विलम्ब करता रहा से यद्राया तो उम पर कीमलता करता था इस से चन पुरुषा ने उस का धाय ग्रीर उस की स्त्री खीर दोने। वेटिया के दाच पक्रइ लिये थ्रीर उस की निकाल-

कर नगर के बाहर खड़ा कर दिया। १७। खीर जव उन्हों ने उन को निकाला तब उस ने कहा श्रपना प्राचा लेकर भाग जा पीड़े की श्रीर न ताकना थीर तराई भर में न ठइरना पहाड़ पर भाग जाना नहीं ते। तू भस्म हे। जाएगा ॥ १८ । लूत ने उस से कहा है प्रभु ऐसा न कर ॥ ९९ । सुन तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि दुई है थै।र तूने इस में बही कृषा दिखाई कि मेरे प्राय की यचाया है पर में पहाड पर भाग नहीं सकता कहीं ऐसान दी कि यह विपत्ति सुक्त पर आ पड़े थीर में भर जाक ॥ २०। देख यह नगर ऐसा निकट है कि मै वहां भाग सकता हू श्रीर वह छोटा भी है मुक्ते वही भाग जाने दे क्योंकि वह क्वाटा ता है थीर इस प्रकार मेरे प्राय की रक्षा हो ॥ २९। उस ने उस से करा सुन में ने इस विषय में भी तेरी विनती आगीकार किई है कि जिस नगर की चर्चा तू ने किई दै उस की मैं न उलट्ट्या ॥ २२ । फ़ुर्ती करके यहां भाग जा क्योंकि जब सें तू वहां न पहुचे तव लें मैं कुछ न कर सकूगा। इसी कारण उस नगर का नाम से। आर्' पड़ा॥ २३। जूत की साम्र के निकट पहुंचते ही मूर्य पृष्टिबी पर उदय हुआ। २४। तब यदीवा ने श्रेपनी श्रोर से सदीम् श्रीर श्रमारा पर श्राकाण से ग्रन्धक श्रीर श्राग यरसार्च, २५। थ्रीर उन नगरीं थ्रीर उस संपूर्ण तराई को नगरे। के सब् निवासिया ख्रीर भूमि की सारी उपन समेत उलट दिया ॥ २६ । जूत की स्त्री ने उस के पीके से ट्राष्ट्र फेरके ताका फ्रीर वह लान का रांभा हो गई॥ २०। भार की इब्राहीम उठकर उम स्थान की गया जहा वह यहीवा की सन्मुख यहा रहा था, २८। थीर सदीम् थीर श्रमीरा थीर उस तराई के सारे देश की ख़ार ताककर क्या देखा बिक उस देश में से भट्ठी का साधू आरं उठ रहा है। २९। जब परमेश्वर ने उस तराई को नगरीं का जिन में वृत रहता था उत्तरक्षर नाथ करना चाहा तय उस ने इवाहीम की सुधि करके जूत की ती उलटने से वचा लिया ॥

<sup>(</sup>१) गूल में इस निये प्राये। (२) मूख में मनुष्ये।

<sup>(</sup>१) श्रमात् छे। ए। ।

३०। जूत की सेाग्रर् में रहते डरता था से अपनी दोनों बेटियों समेत उस स्थान की क्षेत्रकर प्रहाड़ पर चरु गया थार वहां की एक गुफा मे वह थार उस की दोनों बेटियां रहने लगीं॥ ३९। तब बही घेटो ने होटो से कहा इमारा पिता बूढ़ा है ग्रीर पृष्टिवी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं की संसार की रीति के अनुसार इमारे पास आए॥ ३२। से आ इम प्रापने पिता की दाखमध् पिलाकर उस की साध से। एं श्रीर इसी रीति श्रपने पिता के द्वारा संग्र वत्यज्ञ करे॥ ३३ । से। उन्हों ने उसी दिन रात के समय श्रपने पिता की दाखमध् पिलाया तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास सोई श्रीर उस की न ती उस के सोने के समय न उस के उठने के समय मुक्त भी चेत था॥ ३४। दूसरे दिन बड़ी ने क्वारी से कहा सुन कल रात की मैं अपने पिता के साध योई या ब्याब भी रात की इस उस की दाखमधु पिलागं तव तू जाकर उस के साथ सा कि इस प्रपने यिता के द्वारा वंश स्त्यद्ग करें ॥ इप् । से। उन्हे। ने चस दिन भी रात के समय अपने पिता की दाखमधू विलाया थ्रीर होटी बेटी जाकर उस के पास सीई पर उस को उस के भी साने थ्रीर उठने के समय चेतन था॥ ३६। इसी प्रकार से लूत की दोनों चेटियां ष्रपने पिता से गर्भवती हुई ॥ ३० । स्नीर बड़ी एक पुत्र जनी ग्रीर उस का नाम मीत्राव् रक्खा वद माग्राव् नाम जाति का की ग्राज ली है मूल-पुरुष हुआ। इद। श्रीर क्रोटी भी एक पुत्र जनी थीर उस का नाम वेनम्मी रक्त्वा वह श्रम्मान्वशिया का की बात लों है मूलपुनप हुआ।

(इस्हाक् की डरपित का वर्णन)

छद्दिन है सा गरार् के गजा खबीमेलेक् ने दूत भेजकर रारा की ख़ुलबा लिया॥ ३। रात की परमेऋर ने स्त्रप्त में श्रवीमेलेक् के पास धाकर कहा सुन जिस स्त्री के। तूने रखं लिया है उस के कारण तूमुखा सा है क्योंकि वह सुदागिन है। ४। श्रवीमेलेकु तो उस की पास न गया था सा उस ने कहा दे प्रमु क्या तू निर्दीय जाति का भी घात करेगा॥ ५। वया उसी ने मुक्त से नहीं कहा कि श्रद मेरी श्रद्धिन दी थीर उस स्त्री ने भी खाप कहा कि वह मेरा भाई है मै ने तो श्रपने मन की खराई ग्रीर श्रपने व्यवहार की सञ्चार्च से यह काम किया ॥ ई। परमेश्वर ने उस से स्वप्न में कहा हां में भी जानता हूं कि ग्रपने मन की खराई से तू ने यह काम किया है और मै ने तुक्षे रीक भी रक्ष्या कि तूमेरे विक्द्व पाप न करे इसी कारण में ने तुक्त की उसे छूने नहीं दिया। ९। से अध उस पुरुष की स्त्री की उसे फेर दे क्योंकि यह नवी है थार तेरे लिये प्रार्थना करेगा थ्रीर तूजीता रहेगा पर यदि तूउस की न फेर है तो जान रख कि तू थेंगर तेरे जितने लेगा दै सव निश्चय सर जाएँगे॥ ८। विद्वान की श्रवीमेलेक् ने तहके उठकर ग्रपने सब कर्माचारियों की बुलवाकर ये सब वाते सुनाई थैंार वे निपट हर गये॥ ९। तब ष्रवीमेलेकू ने इवाहीम की बुलवाकर कहा तू ने इम से यह क्या किया है थीर में ने तेरा क्या विमादा षा कि तूने मेरे ख्रीर मेरे राज्य के कपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है तूने मुक्त से तो काम किया है से करने के येग्य न था। १०। फिर अबीमेलेक् ने इन्नाहीस से पूका तू ने ऐसा क्या देखा कि यर काम किया है॥ १९। इत्राहीम ने कहा में ने ती यह सीचा था कि इस स्थान से परमेश्वर का कुछ भय न होगा से ये लोग मेरी स्त्री के कारण मेरा घात करेगे ॥ १२ । श्रीर सचमुच वह मेरी वाहिन है शीवह मेरे पिता की घेटी तो है पर मेरी माता की वेटी नहीं से। वह मेरी स्त्री हो गई॥ १३। ग्रीर जव परमेश्दर ने मुक्ते श्रापने पिता का घर केरहकर घूमने की याचा दिई तब मैं ने उस से कदा इतनी

<sup>(</sup>१) वा देश । प्रिंत पिता का कीर्था (३) श्रायीत् नेरे कुटुम्बी र बेटा।

<sup>(</sup>१) मूल में अपनी हयेलिया की निर्देश्यता से।

कृषा तुओं मुक्त पर करनी देशों कि इस दोनें जहां | जहां चारं वहां वहां तू मेरे विषय में कहना कि यह मेरा भाई है। पष्ठ। तय खबीमेलेक् ने भेड वकरी गाय यैल थीर दास दासियां लेकर इवाहीम को दिई भीर उस की स्त्री सारा की भी उसे फेर दिया ॥ १५ । थ्रीर स्रयीमेलेक् ने कहा देख मेरा देश तेरे साम्टने पड़ा है जहां सुभी भावे वहां वस ॥ ९६। कीर सारा से उस ने कदा सुन में ने तेरे भाई की रूपे के इजार दुकड़े दिये हैं सुन तेरे सारे संगियां के साम्दने घरी तेरी आंखों का पर्दा वनेगा थीर सभी के साम्द्रने तू ठीक दोगी ॥ १७ । तय द्रवाहीम ने यहावा से प्रार्थना किर्ड थ्रीर यहावा ने श्रवीमेलेक थीर उस की स्त्री भीर दासिया की खंगा किया थीर वे जनने लगीं॥ १८। क्योंकि यदीवा ने इब्राहीम की स्त्री शारा के कारण श्रघीमेलेक के घर की मव स्त्रियों की के। को वेश को पूरी रीति से बन्द कर दिया घा ॥

२१ सी यदावा ने तैसा सदा था वैसा हो सारा की सुधि लेके उस के साथ अपने यचन के ऋनुसार किया॥ ३। ऋर्यात् मारा इब्राहीम में गर्भवती देव्तर उस के घुट्टापे स उसी नियत समय पर तो परमेश्वर ने इस से ठहराया थाण्क पुत्र जनी।। । ग्रीर इब्राहीम ने ग्रपने जन्माये उस पुत्र का नाम लिसे सारा लनी घी · इस्टाक्¹ रक्खा ॥ ४ । ग्रीर अद्य उस का पुत्र इस्टाक् श्राठ दिन का दुषा तब उम ने परमेश्वर की प्राचा कं प्रनुमार उस का रातना किया॥ ५। ग्रीर जव इब्रातीम का पुत्र इस्टाक् उत्पन्न दुखा तव वत गक में। यरम का था॥६। उन दिनों सारा ने कद्दा पर-मेश्वर ने मुक्ते इंसमुख कर दिया है जी कीई सुने सी मेरे कारण हंस देगा ॥ ७ । फिर उस ने कहा काई 📲 इब्राहीम से न कह मकता था कि सारा लड़के का दूध पिलाएगी पर देरेंग में उस के बुढापे में पुत्र बनी ॥ द । श्रीर वर लहका वडा श्रीर उम का द्ध हुडाया गया थार इस्टाक् के दूध हुडाने के दिन

इब्राहीस ने बड़ी सेवनार किई॥ ९। तब सारा की मिन्नी हागार् का पुत्र जिसे वह इव्राहीम का जन्माया जनी घी इंसी करता हुआ देख पड़ा॥ १०। से उस ने इब्राहीम से कहा इस दासी की पुत्र सहित व्यवस निकाल दे क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इस्टाक् के साथ भागी न देशा॥ १९। यद वात इवाहीम की अपने पुत्र के कारण वहुत सुरी लगी ॥ १२ । तब परमेश्वर ने इब्राहीम से कहा उस लडके थ्रीर प्रयनी दासी के कारण तुमें बुरा न लगे त्तो वात सारा तुभा से कदे उसे मान क्योकि जी तेरा वंश करलारमा से इस्टाक् ही से चलेमा॥ १३। दासी के पुत्र से भी में एक जाति उपजा तो दूंगा इस लिये कि वह तेरा वंश है। 98 । से इवाहीम ने विद्यान की तहकी उठकर रीटी थै।र पानी से भरी हुई चमहे की एक चैली ले दागार की दिई श्रीर उस के कधे पर रक्को श्रीर उस के लड़के की भी उसे देकर उस की विदा किया से वह चली गई थ्रीर वर्णवा के संगल में घूमने फिरने लगी॥ १५। जव घेली का वल चुक गया तव उस ने लड़के की सक साड़ी के नीचे केड़ दिया, १६। ग्रीर श्राप **उस से तीर भर के टाये पर टूर जाकर उस के साम्दने** यध साचकर बैठ गई कि मुंस का लहक की मृत्यु देखनी न पड़े तब घट उस के साम्दने बैठी एई चिल्ला चिल्लाको राने लर्गा॥ १९ । श्रीर परमेश्वर ने उस सड़के की सुनी थैंगर उस के दूत ने स्वर्ग से शागार् की पुकारके कहा है हागार् तुमें क्या हुआ मत हर क्योंकि जहां तेरा लड़का है घटां से उस की वात परमेश्वर की सुन पही है॥ १८। उठ ग्रपने लड़के को उठाकर ग्रपने द्वाच से शांभ ले क्योंकि में उस से रक वही जाति रपजाक्या ॥ १९ । परमेश्वर ने उस की श्रांखे खेाल दिई श्रीर उस की एक कूश्रा देख पहा सा उस ने जाकर घैली की जल से भरकी लडके क्रा पिला दिया॥ २०। श्रीर परमेश्टर उस लड्के के साथ रहा श्रीर जब वह बड़ा रुश्रा तब संगत में रहते रहते धनुर्धारी हा गया॥ २१। वह सा पारान् नाम जंगल में रहा करता था श्रीर उस की माता ने उस के लिये मिस देश से एक स्त्री मराघाई ॥

<sup>(</sup>१) वर्षात् त्सी ।

३२। उन दिनों मे ग्रावीमेलेक् श्रापने मेनापति पीकील् की संग लेकर स्त्रादीम से कहने लगा जी। क्क त्र करता है उस में परमेश्वर तेरे संग रहता है। २३ । से ध्रव सुफ्त से ग्रद्दां परमेश्वर की इस विषय में किरिया खा कि मैं न तो तुक से कल क्रवता थीर न कभी तेरे बंग से जैसी प्रीति से तू ने मेरे साथ वर्ताव किया है तैसी ही प्रोति में सुभ से थ्रीर इस देश से जहां में परदेशी हू कार्यगा॥ २४। इल्लाहीम ने कहा में किरिया खाउँगा॥ २५। ग्रीर इब्राहीम ने खबीमेलेक् की एक कूरं के विषय में जी श्रश्रीमेलेक् के दासों ने वरियाई से ले लिया धा उलद्दना दिया॥ २६ । तव स्रर्वामेलेक् ने कदा मे नहीं जानता कि किस ने यह काम किया स्नीर तू ने भी सुक्त क्षेत न जताया था खीर न मै ने खाज तक यह मुना था॥ २०। तब इब्राहीम में भेड वकरी थीर गाय बैल लेकर अधीमेलेक् की दिये थ्रीर उन दोनों ने यापस में वाचा वाधी ॥ २८। थ्रीर स्वाहीम ने भेड़ की सात बच्ची खला कर रक्कीं॥ २९। तब श्रवीमेलेक् ने इत्राचीम से पूका इन सात वीच्चिया का को तूने प्राक्ताकर सम्बंदी है बया प्रयोक्तन है। ३०। उस ने कहा तू इन सात विच्चियों की इस वात की साक्षी जानकर मेरे हाथ से ले कि मै ने यह कूछा खोदा है॥ ३९। उन दोनों ने जो उस स्थान में श्रापस में किरिया खाई इसी कारण उस का नाम वेर्णेवा पहा॥ ३२। जब उन्हें। ने बेर्जेवा में पररपर वाचा वांधी तब श्रबीमेलेक् ग्रीर उस का सेनापति पीकील् । चठकर पिल्रज्ञ्तियों के देश में लैंग्ट गये॥ इइ । श्रीर ध्यादीन ने चेर्झेंचा में काफ का एक वृत्त लगाया ग्रीर वदा यहीवा जी सनातन ईच्छर है उस से प्रार्थना किर्द॥ ३४। श्रीर इब्राष्टीम प्रतिश्र्तियों के देश मे परदेशो होकार बहुत दिन रहा॥

(इब्राहोन की परीचा में पड़ने का वर्षन)

देन जाती के पीके परमेश्वर ने इज्ञाहीम से यह कहकर उस की परीक्षा किई कि हे इज्ञाहीम उस ने कहा वया आदार ॥ २। उस ने कहा अपमे पुत्र की अर्थात्

(१) प्रयोत् किरिया का कूछा। (२) मूल में मुक्ते देखा

...

श्रपने एकलीते इस्टाक् की किस से तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरियाङ् देश में चला जो थ्रीर घटां उस कें। एक पदाङ्के जपर जो में तुके बतालगा दीमवलि करके चढ़ा॥ इ। सी स्वादीम ने विदान की तहकी उठ अपने गदरे पर काठी करकर अपने दो सेवक थ्रीर श्रपने पुत्र इस्हाक् की संग्रासिया थीर द्वामर्याल के लिये ला ही चीर लिई तय कुच करके उस स्थान की ग्रार चला जिस की चर्चा परमेश्वर ने उस से किई थी॥ ४। तीमरे दिन बद्राचीम ने आर्थे उठाकर उम म्यान की दूर मे देखा ॥ ५ । थ्रीर उस ने प्रापने सेवका से कहा गद है के पास यदी ठहरे रहे। यह लहका श्रीर में वहां लें। वाकर थ्रीर दग्ड्यत् करके फिर तुन्टारे पास लीट याकाग ॥ ६ । में इब्राइीम ने दोमवील की लकडी ले अपने पुत्र इस्टाक् पर लाटी थ्रीर थाश थ्रीर हुरी क्षा प्रपने छाय में लिया श्रीर व दोना सग संग चले ॥ ७। इस्टाक् ने अपने पिता इव्राटीम से कटा ष्टे मेरे पिता उस ने कष्टा है मेरे पुत्र ख्या द्यात है चस ने कटा देख ग्राग ग्रीर लजड़ों तो हैं पर छे।स-व्यक्ति के लिये भेड करा है॥ ६। इव्राहीस ने करा हे मेरे पुत्र परमेश्वर होमर्वाल की भेड का उपाय श्राप ही करेगा से हो दोना संग संग सले ॥ ९। ग्रीर वे उस स्थान की जिले परमेश्वर ने उस की वताया था पहुचे तव इब्राष्ट्रीम ने वदा वेदी वनाकर लक्क हो की चुन चुनकर रक्ष्या ग्रीर अपने पुत्र इम्हाक् को बाधके बेटी पर की लवाही के कपर रखे दिया॥ १०। तव इब्राहीम ने हाथ वढाकर हुरी की ले लिया कि श्रपने पुत्र की व्यंति करे॥ १९। तव यदीवा के दूत ने स्वर्ग से उस की पुकारके कटा दे इवाहीम हे इवाहीम उस ने कहा वर्षा खाजा।॥ १३। **उस ने क्ष**ष्टा उस लडको पर दाघ मत वका खैार न उस से मुद्ध कर क्योंकि तूने जी सुक्त में प्रपने पुत्र वरन आपने मझलाते पुत्र की भी नहीं रख छोडा इस से मैं श्रव जान गया कि तू परमेशवर का भय मानता है ॥ १३। तव इब्राहोम ने श्राखं उठाई थीर वया देखा कि मेरे पीछे एक मेठा प्रापने सीगा से

<sup>(</sup>१) मूख में मुमे देख।

एक काड में बका हुआ है से इब्राहीम ने जाके उस | हेब्रोन् भी कहाबता है से इब्राहीम सारा के लिये मेड़े को लिया फ्रीर श्रपने पुत्र की चन्ती होमबलि करकं चढाया ॥ १४ । श्रीर इल्राहीम ने उस स्थान का नाम यदावा यिरे रक्खा इस के स्रनुसार स्राज ला भी कहा जाता है कि यहावा के पहाड पर उपाय किया जाएगा॥ १५। फिर यदावा के दूत ने दूसरी वार स्वर्ग से इवाहीम की पुकारके कहा, १६। यहावा की यह वासी है कि मैं प्रपनी ही यह किरिया खाता हू कि तू ने जा यह काम किया है कि खपने पुन बरन अपने ग्जलैति पुत्र की भी नती रख कोडा. १९। इस कारम में निश्चय तुभी खाशीप ट्रगा थ्रीर निश्चय तेरे वंश का प्राकाश के तारागर क्रीर समुद्र के तीर की वालू के किनका के समान यनिर्मानत करमा थीर तेरा यंग यपने रत्रुकों के नगरेर का अधिकारी हागा॥ १८। श्रीर पृषिधी को सारी जातिया श्रपने की तेरे वश के कारण धन्य मानेंगी क्योंकि तू ने मेरी वात मानी है ॥ १९। तव इत्रादीम यापने सेवकों के पास लौट श्राया श्रीर वे सव वेर्शेवा की संग संग गये थीर दवाहीम वेर्णेवा मे रहता रहा ॥

२०। इन वातों के पीक्षे इदाहीम की यह सन्देश मिला कि मिल्जा से तेरे भाई नादीर के मन्तान जन्मी हि॥ २९। निस्का के पुत्र ते। ये हुए ग्रर्थन् उस का र्कंडा कर श्रीर का का भाई वूज् श्रीर कमूण्ल का श्ररास् का पिता हुआ। ३३। फिर केंसेट् इजा पिल्टाश् यिद्लाप् थ्रीर बहुम्ल्॥ ३३। इन ग्राठी की मिल्का इत्राहीन के भाई नाहार् के जन्माय जनी। श्रीर वतृरल् ने रिवृका की जन्माया ॥ २४। फिर मारीर के समा नाम एक मुरैतिन भी घी ले। तेवद् ग्रहस् तत्र्य प्रार माका का जनी॥

(सारा की मृत्यु स्नार श्रन्तक्रिया का वर्षम )

२३ स्वारा तो एक ना सताईस वरस की श्रवस्था की पहुची श्रीर जव सारा की इतनी श्रवस्था हुई, २। तब वह किर्यतर्का में सर गर्द यह ते। कनानू देश मे है श्रीर

राने पीटने की वहां गया ॥ ३। तव इवाहीम श्रपने मुर्दे के पास से उठकर दितियों से कहने लगा, ४। में तुम्हारे बीच उपरी थ्रीर परदेशी हू मुक्ते श्रपने बीच से कवारस्तान के लिये रेसी मुमि दो जो मेरी निज की हो जार कि मै श्रपने सुर्दे का गाड्के श्रपनी श्रांख की ग्राट कर।। ५। दितियों ने इत्राहीम से कहा, ६। ह इसारे प्रभु इसारी सुन तू तो इसारे छीच में बड़ा प्रधान है से। हमारी कवरीं में से जिस की तू चाहे उस में श्रपने मुर्दे की गाइ एम मे से कीई तुके श्रपनी क्लवर को लेने सेन रीको गा कि तू श्रपने मुर्दे के। उस में गास्ते न पाए॥ १। तब इवाहीम वठकर खड़ा हुआ और हित्तिया के सन्मुख की उस देश के निवासी पे दगडवत् करके, 🕒 करा यदि तुम्हारी यह इच्छा दे। कि मैं श्रपने मुर्दे की गाड़के अपनी **श्राख की श्रोट कर्द तो मेरी मुनकर से**ादर् के पुत्र एप्रोन् से मेरे लिये विनती करी, र । कि वह ग्रंपनी मक्पेलावाली गुफा जा उस की भूमि के िसवाने पर है सुके दे दे थार उस का पूरा दाम ले कि वह सुम्हारे बीच कवरिस्तान के लिये मेरी निज भूमि दे। जार ॥ १०। रप्रोन् तो दितियों के बीव वदा बैठा दुश्रा था से जितने शिती उस के नगर के फाठक दाकर भीतर जाते घे उन सभा के सुनते उस ने इद्राष्ट्रीम की उत्तर दिया कि, ११। दे मेरे प्रमु रेखा नदी सेरी सुन वह भूमि मै तुमें देता हू श्रीर उस में जा गुफा है वह भी में तुक्ते देता हूँ अपने जातिभादया के चन्मुख में उसे तुभ की दिये देता हूं क्षा ग्रपने मुर्दे का कवर से रख। १२। तव इव्राहीस ने उस देश के निवासियों के साम्दने दग्डवत् किई, १ इ । श्रीर उन के सुनते रुप्रोन् से कदा यदि तू रेसा चारे तो मेरी सुन उस भूमि का की दाम है। यह म देने चारता हू उसे सुक से ले ते तव में अपने मुर्दे की वहां गाहूँगा॥ १४। एप्रेन् ने इब्राहीम की यह उत्तर दिया कि, १५ । हे मेरे प्रभू मेरी सुन उस मूमि का दाम तो चार से श्रेकेल् रूपा है पर मेरे

<sup>(</sup>१) प्रयीत् यहावा स्पाय करेगा । (२) जूल में. फाटक ।

<sup>(</sup>१) मूल में परने खर का।

में रख ॥ १६ । इत्राहीम ने एप्रोन् की मानकर उस की उतना रुपैया तील दिया जितना उस ने हिन्तियां को सुनते कहा था अर्थात् चार सा ऐसे भेकोल् जा व्योपारियों में चलते थे। १०। सा स्प्रान् की मूमि जो मसे के सन्मुख की मक्पेला मे घो वह गुफा समेत श्रीर उन सब बन्नो समेत भी ना उस में श्रीर उस की चारे। श्रोरके स्वाना मे थे, १८। जितने रित्ती उस के नगर के फाटक द्वांकर भीतर जाते थे उन सभी के साम्दने इब्राहीम के थाधिकार में पक्की रीति से था गई॥ १८ । इस के पीछे इव्राहीम ने अपनी स्वी सारा को उस मक्षेलावाली भूमि की गुफा में जी मसे के अर्थात् देव्रोन् के साम्दने कनान् देश में है मिट्टी दिई ॥ २०। श्रीर वह भूमि गुफा समेत हितिया की श्रीर से कवरिम्तान के लिये इव्राहीस के थाधिकार में पक्की रीति से प्रा गई॥

(इस्हाक् के विवाह का वर्णन)

२४ इब्राहीम बूटा वरन बहुत पुर्रानया हा गया खीर यहावा ने सव वाता में उस की स्नाशीय दिई घी॥२।सा इत्राहीम ने अपने उस दास से जी उस के घर मे प्रनिया थ्रीर उस की सारी स्पत्ति पर श्राधकारी षा कहास्रपना हाथ मेरी जाघ के नीचे रख, ३ । श्रीर मुक्त से श्राकाण श्रीर पृथिबी के परमेश्वर यहावा की इस विषय में किरिया खा कि में तेरे पुत्र के लिये कनानिया की लडकिया में से जिन के बीच तूरइनेहारा है किसी की न ले श्राक्तगा॥ ४। में तेरे देश में तेरे ही कुटुम्बिया की पास जाकर तेरे पुत्र इस्हाक् के लिये एक स्त्री ले क्राक्या॥ ५ । दास ने उस से कहा क्या जानिये षद स्त्री इस देश में मेरे पीछे भाने न चाई ते। क्या मुक्ते तेरे पुत्र को उस लेंग्रामे जहां से तूथाया है ले जाना पड़ेगा ॥ ६ । इत्राद्यीम ने उस से कहा चे श्रीर मेरी कनाभूमि से ले श्राकर मुक्त से किरिया

\* (

श्रीर तेरे बीच में यह ज्या है अपने मुर्दे की कबर खाकर कहा कि मैं यह देश तेरे बंश की दूगा वही व्यपना दूत तेरे व्यागे व्यागे भेजेगा से तू मेरे पुत्र के लिये वहा से एक स्त्री ले ग्रास्त्रा ॥ ८। ग्रार्थार यदि वह स्त्री तेरे पीक्के श्राने न चाचे तव ते। तू मेरी इस किरिया से कूट जाग्गा पर मेरे पुत्र की यहां न ले जाना ॥ ( । तव उस दाम ने ख्रपने स्वामी इया-हीम की जाद्य के नीचे श्रपना हाथ रखकर उस से इमी विषय की किरिया खाई ॥ १०। तब वह दास श्रपने स्वामी के कटा में से दस कट काटकर उम के सब उत्तम उत्तम पदार्थी में से फुछ कुछ लेकर पला थीर श्ररमुद्धरम् में नादार् के नगर के पास पहुचा॥ १९ । ग्रीर उसे ने कटा की नगर के वाहर क्क कुर्गं के पास बैठाया वर संभ का समय घा जब स्त्रिया जल भरने के लिये निकलती है। १२। मा वद कदने लगा दे मेरे स्वामी इव्राहीम के परमेश्वर यदे। या जा जा मेरे कार्य का सिद्ध कर थीर मेरे स्वामी स्व्राहोम से कस्या का व्यवहार कर॥ १ इ. देख में जल की इस सोते के पास खडा हू श्रीर नगरवासियां की वेटियां जल भरने के लिये निकली खाती है॥ १४। से। ऐसा हो कि जिस कन्या से में कटू कि अपना घडा मेरी खार सुका कि मैं पीक श्रीर बद्ध कहे कि ले पी ले पी हैं मै तेरे कटों की भी पिलाकगी से घटी दी जिसे हू श्रपने दास इस्टाक् के लिये ठएशया दे। इसी रीति मै जान लूगा कि तू ने सेरे स्वामी से करुणा का व्यवद्यार किया है। १५। वद कहता दी घा कि रिव्का स्ना इब्राप्टीम के भाई नादेार् के जन्माये मिल्काके पुत्र वृतूरल् की बेटी थी से कन्धे पर घड़ा लिये हुए निकली ग्राई ॥ १६ । वह ग्रांत सुन्दर थ्रीर कुमारी थी श्रीर किसी पुरुष का मुद्द न देखा घा बद्द साते के पास उतर गई श्रीर श्रपना घडा भरके फिर जगर श्राई ॥ १९ । तय यर दास उस से भेंट करने की दीहा खीर कहा खपने घड़े में से तानिक पानी मुक्ते पिला दे॥ १८। उस चीकस रह मेरे पुत्र क्षेत बहान ले जग्ना॥ छ । स्वर्गाने कहा है मेरे प्रमुले पों ले ग्रीर उस ने फुर्तासे का परमेश्वर अहावा जिस ने मुक्ते अंरे पिता के घर घडा उतारकर दांघ में लिये लिये उस की पिला

<sup>(</sup>१) यार्थात् देशसाय में का याराम्।

दिया ॥ १९ । जब बह उस की पिला चुकी तब कहा म तेरे कंटों के लिये भी पानी तब ली भरती रष्ट्रगी जय लों ये पी न चुनि ॥ २०। तय यह फुर्ती में प्राप्ते घड़े का जल धादे में चयडेलकर फिर फूएं पर भरने को दीड गई थीर उस के सब कटा के लिये पानी भर दिया॥ २९। खार यह पुरुष उस की म्रीर चुपचाप अवंभे के गाथ ताकता हुआ यह साचता या कि यदाया ने भेरी यात्रा का सुफल किया है कि नहीं॥ २३ । जब कट पी चुके तब उम पुरुष ने धाध तीले का एक साने का नत्य निकालकर उस का दिया थार दस तीले के साने के कहे उम के हाधो में परिना दिये, २३। श्रीर पूका हा किम की बेटी है यह मुक्त की बता दे व्या तेरे पिना के घर में इमारे टिकने के लिये स्थान है ॥ २४। उस ने उन की उत्तर दिया में ती नापे।र् के जन्माये मिल्का के पुत्र बतुग्ल की बटी हू ॥ २७ । फिर उस ने उस में कहा हमारे यहां पुत्राल श्रीर चारा बहुत है बीर टिकन के लिये म्यान भी है॥ २६। तय उम पुरुष ने सिर भुकाकर यहावा का दगहवत् करके कहा, २०। धन्य है मेरे स्थामी दलाहीम का पर-मेळर बहावा कि उस ने श्रपनी कनगा श्रीर सञ्चार्च को मेरे म्यामी पर से एटा नहीं लिया यहाया ने मुक्त का ठीक मार्ग से मेरे स्वामी के माईवन्ध्यो के घर पर पहुंचा दिया है।। २८। श्रीर उस कन्या ने दीड़कर प्रपनी माता के घर में यह सारा वृत्ताना कद सुनाया ॥ २९ । तथ लावान् ना रियुका का माई था सा वाहर साते के निकट उस पुरुप के पास दें। इ। । थार चय उस ने यह नत्य थार श्रपनी बाहिन रिव्का की दार्था में वे कडे भी देखे श्रीर उम की यह ग्रात भी मुनी कि उस पुगप ने मुक्त से गेमी ऐसी वात कही तव उस पुरुष के पास गया थीर ज्या देखा कि वह मेरी के निकट कटों के पान पड़ा है। ३१। उस ने कहा है यहावा की खार से धन्य पुरुष भातर खा तृ खों बाहर राङ्ग द्यार साधान् ने कठी की क्रांठियाँ खोलकर पुत्राल (१) नूल नें. जिस के सम्दने ।

थीर चारा दिया थीर उस के थीर उस के संगी जनें के पांच धोने की जल दिया॥ ३३। तय मादीन के दास की स्त्रारी जलपान की लिये कुछ रक्ष्या गया पर उस ने कहा में जब ली ग्रपना प्रयोजन न क्रष्ट ट्रंतय ले। क्षुक न खाकेंगा लागन् ने क्रष्टा क्रष्ट है॥ इप्रात्य उस ने कहा में तो इब्राहीम का दास हु॥ ३५। श्रीर यहीवा ने मेरे स्त्रामी की बड़ी आशोप दिई है सा वह वकु गया है स्त्रीर उस ने उस की भेड़ वकरी गाय वैल साना सपा दास दासियां कट फीर गदरे दिये हैं ॥ इई। छीर मेरे स्वामी की स्त्री सारा उस का जन्माया घुड़ाये में एक पुत्र जनी र्थार उस पुत्र कें। इत्राहीम ने श्रपना सब कुई दिया है॥ ३९। श्रीर मेरे स्वामी ने मुझ से यह किरिया खिलाई कि में तेरे पुत्र के लिये कनानियां की लड़िक्यों मे से जिन के देश में तूरहता है काई स्त्रीन से श्राक्या॥ ३८। में तेरे पिता के घर थीर कुल के लेगों के पास जाकर तेरे पुत्र के लिये एक स्त्री से श्राकंगा॥ इर । तव म ने श्रपने स्वामी से कहा का जानिये घर स्त्री मेरे पीहे न प्राए ॥ ४० । उस ने मुक्त मे कदा यहावा जिस के साम्दने श्रपने की जानकर म चलता खाया हू यह तेरे सा श्रपने दृत का भेजकर तेरी यात्रा के। मुफल करेगा से। तू मेरे कुल खैार मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिये एक स्त्री ले श्रा चकांगा॥ ४१। तू तव ही मेरो इस किरिया चे कृटेगा जध मेरे फुल के लोगा के पास पहुंचेगा श्राचीत् यदि ये तुभी कीई स्त्रीन दें ती तू मेरी किरिया में छूटेगाँ॥ ४२। सा में आज उस सोते की निकट ग्राकर करने लगा है मेरे स्वामी इग्राहीम के परमेश्वर यरोवा यदि हु मेरी इस यात्रा की सुफल करता है। १३। तो देख में जल के इस साते की निकट खड़ा हू सी ऐसा दी कि नी कुमारी जल भरने के लिये निकल ग्राए ग्रीर में उस से कड़ पापने घड़े में में मुक्ते घोड़ा पानी पिला, ४४। कीर बद मुका से फारे पी ले थीर में तेरे कटों के पीने के लिये भी है में ने घर को छीर कठा के लिये भी स्थान भक्गी यह बढ़ी स्त्री हो निस की तूने मेरे स्वामी तैयार किया है ॥ ३२ । श्रीर घट पुरुष घर में समा कि पुत्र के लिये ठत्तराया है। ॥ ४५ । मैं मन ही मन

यह कही रहा था कि रिविका कन्धे पर घड़ा लिये रुए निकल ग्राई फिर वह साते के पास उतरके भरने लगी ग्रीर में ने उस से कहा मुक्ते पिला दे ॥ ४६ । थीर उस ने फुर्ती से व्यपने घडे की कन्धे पर से उतारके कहा से पी से पीड़े में तेरे कटो की भी पिलाक्सी से में ने पी लिया ग्रीर इस ने कटों की भी पिला दिया ॥ ४० । तब मै ने उस से पूछा जि त किस की बेटी है और उस ने कहा में तो नादीर् के जनमाये मिल्का के पुत्र व्यूत्यल् की बेटी हू तब मैं ने उस की नाज से यह नत्य ग्रीर उस के राघी में वे कड़े पहिना दिये॥ ४८। फिर मे ने सिर मुकाकर यदीवा की दख्डवत् किया श्रीर श्रपने स्वामी इवाहीम के परमेश्वर यहावा की धन्य कहा क्यों कि उस ने मुझे ठीक मार्ग से पत्चाया कि मे श्रपने स्वामी के पुत्र के लिये उस की भती जी की ले जाज ॥ ४९ । से। ग्रव यदि तुम मेरे स्वामी के साय कृपा ग्रार सद्वाई का व्यवदार करने चारते द्वाता मुभा से कदा थ्रीर यदिन चाइते दे। तीओ मुक्त से कह दो कि मै दहिनी ग्रीर वा वाई ग्रीर फिब ॥ ५०। तय लावान् ग्रीर वत्रम् ने उत्तर दिया यह वात यद्दोवा की थ्रोर से दुई है से सम लाग तुम से न ते। भला कद सकते हैं न युरा ॥ ५९ । देख रियूका तेरे साम्दने दै उस की ले जा थ्रीर घट यद्यावा के करे के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की स्त्री ही सार ॥ ५२। उन का यह वचन सुनकर दवाहीम के दास ने भूमि पर गिरके यदे।वा की दराइवत् किया॥ भे । फिर उस दास ने सीने थीर रूपे के ग्रप्टने थीर वस्त्र निकालकर रिवृका की दिये थीर उस के भाई थीर माता की भी उस ने ग्रनमाल ग्रनमाल वस्तुरं दिई ॥ ५८ । तव वह व्यपने संगी ननें समेत साने मीने लगा श्रीर रात बहीं विताई ग्रीर तड़के उठकर कहा मुक्त की श्रपने स्त्रामी के पास जाने के लिये बिदा करेगा ५५। रिम्काको मार्च ख्रीर माला ने कदा कम्या की इमारे पास कुछ दिन श्रामीत् कम से कम दस दिन रहने दे फिर उस को प्रीक्षे बह चली जाग्यो ॥ ५६ । उस ने उन से साद। यहे। या ने जा मेरी यात्रा की सुफल दिला है से तुम मुक्ते मत

रोको श्रव सुके विदा कर दी कि मै श्रपने स्वामी के पास जाज ॥ ५० । उन्हों ने कहा हम कन्या की व्रलाकर पूछते है खार देखीं। कि वह यया कहती है। y=। सो उन्देा ने रिव्का की वुलाकर उस से पूक्ता क्या तू इस मनुष्य के मंग्रा लाग्गी उसने कदा दा में जाकरोी ॥ ५९ । तब उन्हों ने ग्रपनी बहिन रिवृका श्रीर उसकी धार्द श्रीर इल्लाहीम के दाम श्रीर उस के जन सभा को विदा किया ॥ ६० । श्रीर स्टिश ने रिश्रका की आणीर्वाद देके करां हे समारी वरिन तू छजारी लाखों की प्रादिमाता हो ग्रीर तेरा वंश प्रपन वैरियो के नगरी' का अधिकारी हो ॥ ६१। इस पर रिव्यका श्रपनी सहै लिये। समेत चली थै।र संट पर चळके उस पुरुष के पीके हो लिई से। वर दास रिव्रका को साथ लेकर चल दिया॥ ६३। इन्हाक् की दिक्किन देश में रहता या सी लहैराई नाम कूर्ग से देशकर चला ग्राता था॥ दे । ग्रीर साभ के समय यह मैदान में ध्यान करने के लिये निकला था कि श्रार्थ उठाकर वया देखा कि कट चले स्नाते है। ६४। खीर रिव्रका ने भी खारी उठाकर इमृत्रक की देखा थीर देखते ही कट पर से उतर पढ़ी। ६५। तव उस ने दास से पूछा ला पुन्य मैदान पर दम से मिलने की चला श्राता है सा कीन है दास ने करा बह तो मेरा स्वामी है तब रिव्नजा ने बुर्जा लेकर श्रपने मुद्द की काप लिया ॥ ६६ । श्रीर उस टास ने इस्टाक् से श्रपना सारा वृताना वर्गन किया॥ ६०। तय इस्टाक् रिव्का की प्रपनी माता सारा के तबू में ले प्राया ग्रीर उस की व्याष्ट्रकर उस से प्रेस क्षियां थीर इस्टाक् की माता की मृत्यु के पोर्के शानित हुई॥

(स्माहीन के उत्तरपरित्र जार की का वरान)

२५ इत्राहीम ने फ्रीर एक स्त्री किर्ड जिस का नाम कतूरा है ॥ २ । भीर बह सम के जन्माये जिसान् योक्षान् मदान् मिद्यान् यिश्वाक् श्रीर प्रष्ट को जनी ॥ ३ । श्रीर योक्षान् ने भवा श्रीर ददान् की जन्माया श्रीर

<sup>(</sup>१) मूल में फाटका (२) मूल में धापनी माता के पीछे।

दटान् के वंश में अञ्जूरी लतूशी छै।र सुम्मी ले।ग उपने ॥ ४ । द्वीर मिद्याम् के पुत्र रपा रपेर् इनीक् ष्यवीदा श्रीर एल्दा हुए ये सर्व कतूरा के सन्तान हुए॥ ५। इस्हाक् का तो इब्राहीम ने श्रपना सव क्रुक दिया, ६। पर अपनी सुरैतिनी के पुत्री को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इस्हाक् के पास से पूरव देश में भेज दिया ॥ ७। इब्राहोम को सारी धवस्था एक सा पचरुत्तर वरस को हुई ॥ ८ । श्रीर इब्राहीम का दीघीय दीने पर वरन पूरे बुङ्गिय की खबस्या में प्राधा कुट गया थीर यद अपने लोगों में जा मिला॥ १। श्रीर उस के पुत्र इस्टाक् थार इक्मारल् ने उस की दित्ती सेहिर् के पुत्र रियोन् की मन्ने के सन्मुखवाली भूमि में जा मक्पेलाकी गुफा घी उस में मिट्टी दिई, १०। श्रर्थोत् जा भूमि इत्राहीम ने हिनिया से माल लिई थी उसी में इज़ाहीस थ्रीर उस की स्त्री सारा दोना को मिट्टी दिई गई॥ १९। इव्राष्टीम के मरने के पीके परमेश्वर ने उस के पुत्र इस्टाक् की जी लहै-रीई नाम कूरं के पास रहता था खाशीय दिई ॥ (इश्माएस् की वगायली)

१२। इब्राटीम का पुत्र इश्मारल् जिस की सारा की लैंग्यडी मिस्री धागार् इब्राघीम का जन्माया जनी भी उस की यह वंशावली है। १३। इश्मारल् के पुत्रों के नाम खार वंशावली यह है श्रर्थात् इश्मारल् का जेठा पुत्र ते। नवायोत् फिर केदार् श्रद्वेल् मिव्सास् ॥ १४। मिश्मा दूमा मस्सा, १५। घदर् सेमा यहूर् नापीश्र श्रीर केंद्रमा॥ १६ । इश्मायल् को पुत्र ये ही दुग थ्रीर इन्ही की नामों की खनुसार इन को गांवीं खार कावनियों को नाम भी पड़े खार ये दी वारह श्रपने श्रपने कुल के प्रधान हुए ॥ १७। दश्माएल की सार्रा खबख्या एक सा सैतीस बरस की हुई तब उस का प्राय क्रूट गया और बद अपने लागों में जा मिला ॥ १८ । ग्रीर उस के वन हवीला से ग्रूर लें। जे। मिस्र के सन्मुख ग्राज्यूर के मार्ग में है वस राये थैं।र उन का भारा उन के सब भाईवन्ध्रु में। के सन्भूख पढा॥

(इस्हाक् की पुत्री की उत्पत्ति का वर्णन)

१९ । इंद्राहीम के पुत्र इस्हाक् की वंशावली यह है इद्राहीम ने इस्हाक् की जन्माया॥ २०। ग्रीर इस्हाक् ने चालीस वरस का हाकर रिव्का की जी पहुनराम्' के वासी ग्ररामी वतूरल् की वेटी ग्रीर ग्ररामी लावान् की वहिन भी व्याह लिया॥ २९। इस्हाक् की स्त्री जो वाश भी से उस ने उस के निमित्र यहावा से विनती किई ग्रीर यहावा ने उस की विनती सुनी से उस की स्त्री रिव्का गर्भवती हुई॥ २२। ग्रीर लहके उस के गर्भ में ग्रापस में लिपटके एक दूसरे की मारने लगे तव उस ने कहा मेरी जी ऐसी हो दशा रहेगी तो में क्यों जीती रहूगी ग्रीर वह यहावा की इच्छा पूकने की गई।

तेरे गर्भ में दो जातियां हैं श्रीर तेरी कीख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होगी श्रीर एक राज्य के लोग दूसरे से श्राधक सामर्थी होगे

खीर वहा वेटा क्रांटे के अधीन होगा। २४। जय उस के जनने का समय स्राया तथं क्या प्रगट दुर्थां कि उस के 'गर्भ में जुड़ीरे वालक है ॥ २५ । ग्रीर पहिला जी निकला से। लाल निकला थीर उस का सारा शरीर कम्बल के समान रीस्रार षासे। उस कानाम एसाव् रक्त्या गया॥ २६ । पी है उस का भाई आपने होश से एसा खूकी एड़ी पकडे दुर निकला थीर उस का नाम याक्षेत्र रक्ष्या गया थ्रीर जब रिव्का उन की जनी तब इस्हाक् साठ वरस का हुआ। या॥ २०। फिर वे लडके वरुने लागे थीर एसाव् ते। वनवासी द्वाकर चतुर शिकार खेलनेहारा हो गया पर याकूव सीधा मनुष्य षा श्रीर तंबुश्रें से रहा करता या॥ २८। श्रीर इस्हाक् जा एसाय् के ग्रहेर का मांस खाया करता षांद्रमं लिये वदं उस में प्रोति रखता था पर रिव्का याकूव से प्रीति रखती थी।

<sup>(</sup>१) मूल,में यानुसार।

<sup>(</sup>१) प्रार्थात् प्राराम का मैदान । (२) ग्रार्थात् राम्रार ।

<sup>(</sup>१) यार्यात् ग्रहगा भारनेहारा ।

२१ । प्राकुष भोजन के लिये कुछ विका रहा चा थीर एसाव् मैदान से घका हुमा खाया ॥ ३०। तव मसाय ने याक्त्र से कहा शह जी लाल शहत है रसी हाल यस्तु में से मुमे कुछ खिला क्योंकि में धका हूं। इसी काररा उस का नाम एदोम् भी पहा ॥ ३९। याकुष ने कहा अपना पाँदलोठे का एक आस मेरे हाप वैच है। इस। एसाव ने कहा देख मै तो यभी मरने पर इं सा पहिलाठे के इस से मेरा स्वा लाम होगा ॥ ३३ । याकुञ ने कहा तुम से प्रभी किरिया खा सा उस ने उस में किरिया खाई चौर अपना यहिलीठे का दक याकृत के शय बैंच डाला॥ 28। इस पर याकूब ने एसाव की रोटी खीर दिसाई हुई महूर को दाल दिई खीर टर ने खाया विया तव चठकर चला गया या एसाव् ने भ्रापना पहिली है का इक तुट्ड जाना ॥

(इम्हाक् का जनानत )

२६. श्रीर उस देश में श्रकात पड़ा बह उस प्राष्ट्रित स्रकात से श्रता षा द्वा इत्राष्टीस के दिनों में पड़ा घा। से इस्हाक् गरार् की पोलेश्वितियों के राखा शबी-मेलेक् के पास गाया॥ २। वदा यदाया ने उस की दर्शन देकर कहा मिल में मत जा सा देश में तुमें वता इं उसी में रह ॥ ३। इसी देश में परदेशी द्देशकर रह थै।र में तेरे मंग रहंगा खीर तुक्ते आओप टूंगा स्रीर ये सब देश में तुम की चीर तेरे वंश की ट्रेंगा छीर हा किरिया में ने तेरे पिता इलाहीम से खाई घी उसे में पूरी करंगा ॥ 8 । ख्रीर में तेरे यंद्य की प्राकाश के ताराग्रह के समान बहुत करंगा थार तरे वंश का ये सब देश हुंगा थार पृथिवी की चारी जातियां तेरे छंश के कारस श्रमने की धन्य मानेंगी ॥ ५ । क्वोंकि इक्राहीम ने मेरी मानी खीर विधियों क्रीर ह स्याकी पाला 🛚 🗉 हे इस्हाक् गरार्में रह ..या ॥ ०। चत्र दर क्र.न के लोगो

ने उस की स्त्री के विषय में प्रका तय उस ने यह सीचकर कि यदि में इस की व्यवनी स्त्री कहें ती यहां के लोग रिव्का के कारण जे। सुन्दरी हैं सुक की मार डाली। उत्तर दिया यह ती मेरी खदिन है॥ द। सब उस की वहां रहते बहुत दिन कीत गये तय मक दिन पालिशातियों की राजा अधीमेलेक् ने खिडकी से से भामके का देखा कि इस्टाक क्षपनी स्त्री रिव्दना के साथ क्रीडा कर रहा है। र । तव श्रवीमेलेक् ने इस्टास् की वुलवाकर करा घट ता निश्चय तेरी स्त्री है फिर तू ने क्योंकर चय की ग्रापनी ब्रहिन सक्षा इस्टाइन ने उत्तर दिया मैं ने सीचा था कि रेसा न हा कि रस के कारत मेरी मृत्यु हो ॥ १० । प्रयोनेलेक् ने कहा तू ने इस से यह क्या किया था ऐसे तो प्रजा में से कोई तेरी स्त्री के साथ सदस से जुकार्स कर सकता थीर तू इस की पाप में फंसाला॥ ११ । श्रीर खबीमेलेक् ने ष्रपनी सारी प्रजा की प्राज्ञा दिई कि की कोई उस पुस्य की या उस की स्त्री की हूरगा से निश्चय मार हाला जाएगा ॥ १२ । फिर इस्टाक् ने एस देश में केता वाया द्वार उसी वरस में मा गुरा फल पाया श्रीर यहेका ने उस की थाशीद दिई॥ १३। श्रीर वह वड़ा थ्रीर दिन दिन उस की वस्ती होतीं चली गर्इ यदां लें कि यह स्रोत सहान् है। गया ॥ 98 । वय उस के भेड़ बकरी जाय बैंत ख़ीर बहुत से दास दासियां हुई तब प्रांत्र भूती उस से डाइ करने लगे॥ १५। से। जितने कृष्ये। की उस के पिता इब्राहीस के दासें ने इब्राहीम के जीते सी खादा था उन की प्रतिश्रितयों ने मिट्टी से सर दिया॥ १६। त्व थवीनेलेक् ने इस्टाक् से कटा इसारे पास से चला दा क्योंकि तू इस से बहुत सामर्थी है। राया है।। १९। से। इस्टाक् वहां से । चला गया खार गरार् के नाले में श्रपना तम्बू खड़ा करको वहा रहने लगा॥ १८। तद्य द्यो कूर्ण उस की तो में ने उसे माया हा इस की खार मेरी बाजायां पिता इज़ाहीम के दिनों में खादे गये थे सीर इज़ाहोस के सरने के पींके पतिश्तियों से भर दिये गये थे उन की इत्हाक् ने फिर से खुदवाया खीर उन के वे ही नान रक्खें तो उन के पिता ने रक्खें

<sup>(</sup>१) ऋषात् त्र ना

ग्रे॥ १९ । किर इस्टाक् के दार्श की नाले में खादते खादते यहते जल,का एक साता मिला॥ २०। तव गरारी चरवाद्यों ने इस्टाक् के चरवाद्यों से भगड़ा करके कहा कि यह जल हमारा है से उस में उस कूर्य का माम एसेक्<sup>र</sup> रक्ष्या इस लिये कि वे उस में कता है थे॥ २९। फिर उन्दें। ने दूसरा कूयां खोदा थीर उन्दों ने उस के लिये भी काएा किया से उस ने उस का नाम सिदा रक्ता ॥ २२। तव उस ने यहां से कूच खरको एक खीर कूछां खुदवाया ग्रीर उस के लिये सन्दों ने भगाड़ा न किया शे। उस ने उस का नाम यह कदकर रहावीत् रक्छा कि श्रव ती यद्दीया ने हमारे लिये बहुत स्थान दिया है खार इस इस देश में फूर्ल फर्लेंगे॥ **२३ । यहां से यह घेर्जेया को गया ॥ २४ । छीर** चसी दिन यद्दीया ने रात की उसे दर्शन देकर कहा में तेरे पिता इन्नादीम का परमेश्वर हूं मत डर क्योंकि में तेरे संग्रंह श्रीर श्रपने दास दब्राहीन के कारण तुमे याणीप दूगा थार तेरा शंध बढ़ाऊंगा ॥ ३५। तय उस ने यहाँ एक वेदी खनाई खीर यहावा में प्रार्थना किई ग्रीर ग्रापना तम्बू बही खड़ा किया श्रीर वहां इस्हाक् के दासों ने एक क्रुशां खोदा ॥ इंड। तव ग्रंथीमेलेक् ग्रंपने मित्र ग्रंहुज्जत् ग्रीर श्रपने सेनापति पीकोल् का यंग लेला गरार् से उस की पास गया॥ २०। इस्हाक् ने उन से कहा तुम ने मुक्त से बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था सा श्रव मेरे पास क्या ग्राये हा॥ भ्रव । उन्हों ने कहा इस ने तो प्रत्यन देखा है कि यहावा तेरे संग रक्षता है से इम ने से चा कि तू जी यहावा की श्रोर से धन्य है के। इसारे श्रीर तेरे बीच में किरिया खाई जाए ग्रीर इस तुम से इस विषय की वाचा वन्धारं, २९। कि जैसे तुम ने मुक्ते नहीं क्रूया वरन मेरे साथ निरी भलाई किई है थै।र मुक्त की कुणल चेम से बिदा किया इस की अनुसार में भी तुम से कुछ खुराई न कहंगा॥ ३०। तव उस ने उन की नेवनार किई थीर उन्दें ने खाया पिया ॥ ३९।

विद्यान को उन सभी ने तड़के उठकर खायस में किरिया खाई तब इस्हाक् ने उन की विदा किया थीर वे कुशल होन से उस के पास से चले गये। इस । उसी दिन इस्हाक् के दासों ने खाकर खपने उस खोदे हुए कूए का यूनाना सुनाक कहा कि दम की जल का एक सेता मिला है। इस । तब उस ने उस का नाम शिवा रिक्वा दसी कारण उस नगर का नाम खाल लों वेशेंबा पड़ा है।

३८। जब एसाव् चालीस बरस का हुआ तब उस ने हित्ती बेरी की बेटी यहूदीत् श्रीर हित्ती एसान् की बेटी बाशमत् की व्याह लिया॥ ३५। श्रीर इन स्त्रियों के कारण इस्हाक् श्रीर रिव्नका के मन की खेद हुआ॥

(याकूत्र ग्रीर एसाय् की याशीयाद मिलने का वर्णन)

२७, जब इन्दाम् यूक् हा गया थार गर्द कि उस की सुकतान चातव उस ने अपने जेठे पुत्र एसाव् को बुलाकर कचा हे मेरे पुत्र उस ने कदा वया आचा॥ २। उस ने कदा सुन में तो ब्रद्धा द्या गया दू थार नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कव द्वागा॥ ३। साम्रव तू अपना तर्काश थीर धनुप स्रादि हो ययार लेकर मैदान में जा थीर मेरे लिये यहिर कर ले या॥ ४। तव मेरी रुचि के **श्रनुसार स्वादिष्ट भेाजन बनाकर मेरे पास** से श्राना कि मैं उसे खाकर मरने से पोइले तुमें जी से खाशीर्वाद दूं॥ ५। तव एसाव् श्रहेर करने के। मैदान में गया। जेव इस्टाक् रसाव् से यह बात कह रहा था तब रिव्यका मुनंददी घो॥ ६। से। उस ने श्रपने पुत्र याकूय से कहा सुन में ने तेरे पिता की तेरे भाई एसाञ् से यह कहते सुना कि, १। तू मेरे लिये श्राप्टर करके उस का स्वादिष्ठ भे। जन बना कि मैं उसे खाकर तुभे यद्दावा के खागे मरने से पृद्धिले खाशीर्वाद दूं॥ ८। सा अब हे मेरे पुत्र मेरी सुन श्रीर मेरी यह श्राचा मान कि, ९। वक्तरियों के पास जाकर वक्तरियों

<sup>(</sup>१) ग्र्यात् फगटा।(२) ग्र्यात् यिराध। (३) श्रयात् चीडा स्थातः

<sup>(</sup>१) स्रवान् किरिया । (२) स्रवान् किरिया सा क्या।

३७ छध्याय ।

(१) मूल में तेरा साप। (२) ूच में चुमी देख।

चीन्हा क्योंकि उस के हाथ उस के भाई एसाव के से रीखार घे से। उस ने उस की खाशीकीद दिया। २४। थै।र उस ने पूका बया तू सचमुच मेरा एत्रं एसाव् है उस ने कहा हां में हू॥ २५। तब उस ने कहा भे। जन को मेरे निकट लें ग्रा कि मै तुक श्रपने पुत्र के अद्देर के मास में से खाकर तुके जी ये आफी वीद दै तय यह उस की उस के निक्ट ले प्राया श्रीर उस ने खाया श्रीर वह उस के पास दाखमधु भी लाया श्रीर उस ने पिया ॥ २६ । तव उस के पिता इस्हाक् ने उस से कहा है मेरे पुत्र निकट ग्राकर मुभे चूम॥ २०। उस ने निकट जाकर उस की चूमा थ्रीर उस ने उस के वस्त्री का धुगन्ध पाकर उस की यह श्राशीर्धाद दिया कि देख मेरे पुत्र का सुगन्ध जो रेसे खेत का सा है जिस पर यहीवा ने आशीप दिई हो। २८। से। परमेश्वर तुक्ते श्राकाश से श्रीस थीर भूमि की उत्तम से उत्तम उपज थीर घंडुत सा खनान थीर नया दाखमध्र दे र्स । राज्य राज्य के लोग तेरे यधीन हो श्रीर देश देश के लेगा तुक्ते दगहवत् करि त्र अपने भाइया का स्वामी द्वा थीर तेरो माता के पुत्र तुमी दरहवत् करि जा सुमे साप दें सा छाप ही सापित है। थ्रीर जा सुक्ते श्रामीर्वाद दें सा श्रामीप पारं॥ ३०। यह स्राम्भोर्वाद इस्हाक् याकृव की दे ही चुका शार याकूव अपने पिता इस्हांक् के साम्दने से निकलता ही था कि एसाव् ग्रहर लेकर था पहुचा॥ ५९। तब वह भी स्वादिष्ठ भेाजन वनाकर ग्रपने पिता के पास ले आया और उस से कहा है मेरे पिता वठकर अपने पुत्र के अवेर का मांच खाकि तू मुक्ते जी से याशीर्वाद दे॥ ३२। उस के पिता इस्टाक् है वा नहीं॥ २२। अ याकूळ ग्रपने पिता इस्हाक्। ने उस से पूछा तू कीन है उस ने कहा में तो तेरा के निकट गया थार उस ने उस की उटालकर कहा जेटा पुत्र एसाव् हूं ॥ ३३ । तस इस्हाक् ने अत्यन्त घोल तो यासूय का सा है पर र थं एसाव् ही की धरधर कापते हुए कहा फिर वह कीन था जी खहेर करके मेरे पास ले आया था श्रीर में ने तेरे आने

से पांदले सब में में युद्ध खुड़ खा लिया कार उस अपने मन की धीरज दे रहा है। ५३। से अब हे को आशीर्वाद दिया वरन उस का आशीप लगी भो रहेगी ॥ ५४ । प्रपने पिता की यह वात सुनते ही एसाञ्च ने प्रत्यता कवे थ्रीर दु सभरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कदा दे मेरे पिता मुक्त की भी प्राप्यंधीद दे॥ ३५। उस ने कहा तेरा भाई धूर्तता से जाया जार तेरे विषय के जाजीवाट की सेके चला गया॥ ३६। उस ने कहा यया उम का नाम याज्ञव यद्यार्थ नहीं रक्या गया उस ने मुक्ते हैं। बार ग्रहेंगा मारा मेरा पहिला है का एक तो उम ने ले ही लिया था थार खब देख उस ने मेरे विषय का श्राशीर्वाद भी ले लिया है फिर उम ने कटा वया हुने मेरे लिये भी कोई आशीर्धाद नहीं साच रक्रपा है ॥ इ०। एम्हाक् ने ग्साय् की उत्तर देकर कदा मुन में ने उस की तेरा स्वामी ठदराया थीर वंस की सब भाइयों की। इस की ग्राधीन कर दिया भार प्रनाज फ्रीर नमा दारामधु देकर उस का पुष्ट किया है सी श्रद्ध है मेरे पुत्र में तेरे लिये प्रशा करें। 8× । यमान् ने श्रपने पिता से कहा है मेरे पिता क्या तरे मन में एक ही आशीर्याद है है मेरे पिता मुक्त की भी श्राशीर्घाद दे या कदकर एसाव् फूट फूटके रीया ॥ इर । उस के पिता दस्टाक् ने उस से कदा

मुन तेरा निवास उपजाक मूमि पर दे। बीर क्यर से श्राकाश की श्रीस उस पर पड़े॥ ६०। श्रीर तू श्रवनी तलबार के घल से लीग क्रार यपने भाई के अधीन तो हार पर तब हू स्त्राधीन है। जाण्गा सब उस के ज़ूग की अपने कन्धे। पर से सोड फेके।

४१। एसाव् ने जी याकूब से श्रपने पिता के दिये दुए श्राजीवीद के कारण वीर रक्ता से उस ने सीचा कि मेरे पिता के अनाजाल का दिन निकट दें तब में श्रपने भाई याक्रय की छात करा।।। ४०। जय रिव्का का अपने पाँचलै। छे पुत्र गमाय् की ये यातं वताई गर्द तय उम ने श्रपने लटुरे पुत्र यामूय की युलाकर

मेरे पुत्र मेरी सुन ग्रीर दारान् की मेरे भाई लायान् के पास भाग जा॥ ४४। ग्रीर घोडे दिन ले। प्रधात् जब लों तेरे भाई का क्रोध न उतरे तव लें। उसी को पास रहना॥ ४५। फिर जब तेरे भाई का कोध सुक पर से उतरे श्रीर क्षा काम तूने उस से किया है उस की वह भूल जाए तब में सुभी वहा से घुलवा भेज़्राी ऐसा ध्यो है। कि एक ही दिन में मुक्ते सुम दे।ने। से रहित दोना पहे।।

४६। फिर रिव्यका ने इस्टाक् से कटा दिती लडिकिया के कारण में श्रपने प्राण से घिन करती टू सा यदि ऐसी छिती लडकियों में से जैसी ये देशी लड़िक्या है यायूय भी एक की कही व्याह ले र तो मेरे जीवन में क्या लाभ होगा। तव इस्हाक् ने याकृव की घुलाकर याशीर्घाद दिया श्रीर श्रामा दिई कि हू किसी कनानी लडकी को न व्याद सेना ॥ २ । पट्टनशम मे खपने नाना यत्र्ल् के घर जाकर वदा अपने मामा लावान् की ग्क वेंटी की व्याष्ट लेना ॥ इ । श्रीर सर्वश्राक्तमान् र्इक्टर तुमे स्नार्शीय देखीर फुला फलाकर वकार क्रीर तूराज्य राज्यकी मगडली का पूत्र दे। ॥ ४ । ग्रीर यह तुमें श्रीर तेरे यंग की भी इवाहीम की सी श्राशीप दें कि तृ यह देश जिस में तृ परदेशी द्वाकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने द्वाहीम की दिया या उस का योधिकारी देा नाए॥ ५। श्रीर इस्टाक् ने याकूय की विदा किया और वह पट्टनराम् की श्ररामी वर्गुग्ल् के उस पुत्र लावान् के पास चला जी याकुव क्यार एसाव् की माता रिव्यका का भाई या ॥ ६ । जब इस्टाम् ने यासूब की याणीर्वाद देकर पट्टनरास् भेन दिया कि यह घरीं से स्त्री व्याद लाए श्रीर उस की आशीर्घाद देने के समय यद याचा भी दिई कि हू किसी कनानी लडकी का व्याद न लेना,, ७। श्रीर याकूव माता पिता की मानकर पट्टनराम् की चल दिया, ८। तय रसाव् यद सब देखके थ्रीर यह भी साचकर कि कनानी कदा सुन तेरा भाई ग्साय तुर्भ छात यारने के लिये लड़िक्यों मेरे पिता इस्टाक् की खरी लगती है, (१) मून में, प्रामी गदम । (२) मून में जीका। ए। इस्राचीम के पुत्र इम्माएल् के पास गया स्नीर

<sup>(</sup>१) मूल में, प्रापनी गद्या (२) भूल में श्रीका।

भी से। स्पपने पिता की भेड धकरियों की लिये हुए | हुआ कि यह ता लेखा है से। उस ने लाखान् से कहा की ग्रीर उस की भेड़ बकरिया की भी देखकर याकुव ने निकट ला कूएं के मुद्द पर से पत्यर की लुढकाकर ग्रापने मामा लायान् की भेड वक्तरिया का पिला दिया ॥ १९ । तब याकूब ने राइेल् को चूमा खैर कर्च स्वर से राया॥ १२। श्रीर याकूच ने राधेल् का वता दिया कि मैं तेरा फुफेरा भाई टू श्रर्थात् रिख्का का पुत्र हू तय उस ने दोड़के श्रपने पिता से कह दिया ॥ १३। ग्रपने भाजे याकृत्र का नमाचार पाते नी लावान् उस में भेंट करने की दीड़ा थीर इस की गले लगाकर ष्ट्रमा फिर अपने घर ले आया और याकूब ने लावान् से प्रपना सय वृतान्त वर्णन किया॥ १४। तव लायान् ने उस से कहा तू ते। सचमुच मेरा हाड़ मांस है। थ्रीर याकृव उस के साथ महीना भर रहा॥ १५। तव लावान् ने याकूत्र से कटा माईवन्धु दीने के कारण तो तुभ से मैतमेंत सेवा कराना सुभे रुचित नहीं है सा कर देम तुक्षे सेवा के बदले षया दू॥ १६ । लायान् के दें। येटियां घी जिन मे से यही का नाम लेया थ्रीर छोटी का राटेल् है। ९०। लेखा के तो चून्धली खार्स धी पर रादेल् रूपवती थ्रीर सुध्दर घी॥ ९८। मेा याक्रूब ने जी राहेल् मे प्रीति रखता घा कहा में तेरी छाटी बेटी राहेल के लिये सात वरस तेरी मेवा कद्या ॥ १९ । लावान् ने महा उसे पराये पुरुष की देने से तुभा की देना उत्तम देशा से तू मेरे पास रह ॥ २०। से याकूव ने राचेल् के लिये सात यरम सेवा किई श्रीर वे उस की राष्ट्रेन् की प्रीति के कारण घोडे ही दिना के वरावर लान पढे॥ २९। तय याकूय ने लावान् से कदा मेरी म्ब्री मुक्ते दे श्रीर में उस के पास जाड़गा खोंकि मेरा समय पूरा है। शया है॥ २०। से। लावान् ने उस स्थान के मय मनुष्यां की युलाकर ग्याट्टा किया श्रीर उन की जेयनार किई॥ २३। साभ के समय वट श्रपनी येटी लेशा की याकृत्र के पाम ले गया श्रीर उस ने उस से प्रसंग किया॥ > । श्रीर लावान् ने श्रपनी बेटी लेग्रा की उम की लैंगब्ही रीने के लिये श्रपनी लैंग्गड़ी जिल्पा दिई ॥ २५ । भार की मालूम

क्या गई ॥ ९० । ष्रपने मामा लावान् की घेटी राष्ट्रेल् रेयद तू ने मुक्त से व्या किया है मै ने तेरे साथ रहकार जो तेरी सेवा किई से ध्या राप्टेल् के लिये नहीं किई फिर तूने सुक्त से क्यों ऐसा इन्ल किया है। २६ । लावान ने कहा हमारे यहा ऐसी रीति नहीं क्ति जेठी से पहिले दूसरी का विवाह कर दे॥ २०। इस का श्राठवारा तो पूरा कर फिर दूसरी भी तुकी इम सेवा के लिये मिलेगी जे। तू मेरे साथ रहकर छै।र सात वरस ले। करेगा ॥२८। सा याकूव ने ऐसा करके लेखा के खठवारे की पूरा किया तव लावान् ने उसे प्रपनी घेटी राऐल् की भी दिया कि वद उस की स्त्री दो॥ २९। श्रीर लावान् ने श्रपनी वेटी रादेल् की लैंग्यडी द्याने के लिये पापनी लैंग्ग्डी विक्दा की दिया ॥ 50 । तव याकूव राष्ट्रेल् के पास भी गया और उस की प्रीति लेखा से क्षाधिक उसी पर हुई ख्रीर उस ने लावान् के साथ रहकर श्रीर भी मात वरस उस की सेवा किई॥

> ३१। जय यदेग्या ने देखा कि लेखा खोप्रेय हुई तव उस ने उस की की ख खोली पर राहेल बांभ रही ॥ इर । से। लेखा गर्भवती हुई ग्रीर एक पुत्र जनी थीर यह फहकर उस का नाम स्थेन्। रक्खा कि यदे। वा ने जो मेरे दुख पर दृष्टि किई दे से स्रव मेरा पति सुक्ष से प्रीति रक्ष्येगा॥ ३३। फिर वह गर्भवती दीकर एक पुत्र श्रीर जनी श्रीर बाली यह मुनके कि मै श्रोप्रेय हू यदे। या ने मुक्ते यह भी पुत्र दिया इस लिये उस ने उस का नाम शिमोन् रक्खा ॥ इष्ठ । फिर यह गर्भवती देक्तर एक पुत्र ग्रीर जनी श्रीर कद्या श्रव की बार तो मेरा पति मुक्त से मिल जाएगा क्यों कि मै उस के तीन पुत्र जनों हूं इस लिये उस का नाम लेवी रक्ष्या गया ॥ इध् । श्रीर फिर वह गर्भवती होकर एक थीर पुत्र जनी थीर कहा स्रव की वार तो में यदाया का धन्यवाद करूगी इस लिये उस ने उस का नाम यहूदा रक्तवा तव उस का जनना वन्द द्वा गया ॥

<sup>(</sup>१) प्रार्थात् देखे। येटा । (२) क्रर्थात् सुन लेना । (३) प्रार्थात् जुटना। (8) प्रार्थात् जिस का धन्यबाद हुमा रे।

३०. ज्ञाब रावेल् ने देखा कि यामूब के मुक्त से सन्तान नहीं होते तब बह

ष्रपनी बहिन से डाइ करने लग्नी थीर याकूब से कहा मुभी लडको दे नहीं तो सर जाकशी॥ २। तय याक्य ने राचेल् से क्रोधित द्वाक्षर कदा क्या मे परमेख्वर हु तेरी कीं खती उसी ने बन्द कर स्क्ली है॥ ३। र्राइेल् ने कहा श्रव्हा मेरी लेंग्स्डी विल्हा झानिर है उसी के पास जा बह मेरे घुटना पर जनेशी छै।र चस के द्वारा मेरा भी धर बसेशा॥ ४। से। उस ने च से स्रपनी लै। ग्राइटी विल्हा की दिया कि वह उस की स्त्री दें। श्रीर याकूच उस के पास गया॥ ५। स्त्रीर विरुद्दा गर्भवती द्वाकर याकूव का जन्माया स्क पुत्र सनी ॥ ६ । श्रीर राष्ट्रेल् ने कहा प्रसेक्टर ने मेरा न्याय चुकाया श्रीर मेरी धुनकर मुक्ते एक पुत्र दिया इस लिये उस ने उस का नाम दान् रक्त्या॥ १। श्रीर राचेल्की लेकडी विल्हा फिर गर्भवती देवार याकूव का जन्माया एक पुत्र खीर जनी॥ ८। तव राहेल् ने कहा में ने खपनों बहिन के राघ वडे वल से लिपटकर मह्मयुद्ध किया ग्रीर ग्रव जीत गई वा उस ने उस का नाम नप्ताली रक्त्या॥ ९। जब लेयाने देखा कि मै जनने से रहित हो गर्द हू तब उस ने श्रपनी लैंगिकी जिल्पा की लेकर याकूळ की स्त्री देाने के लिये दे दिया॥ १०। श्रीर लेखा की लीयडी जिल्पा भी याकू खका स्नन्माया एक पुत्र जनी॥ १९। तव लेखाने कहा स्रक्षेत्र भाग्य से। उस ने उस का नाम गाद् रक्खा॥ १२। फिर लेग्रा की लै। ग्रही जिल्पा याकूय का जन्माया एक पुत्र ग्रीर जनी॥ १३। तय लेक्या ने कहा में धन्य हू निक्चय स्त्रिया मुक्ते धन्य क होगी से। उस ने उसे का नास खाणेर्' रक्खा॥ 98 । ग्रोष्ट्र की कटनी के दिनों में इब्बेन् की मैदान में दूदा फल मिले थे।र बड़ उन की खपनी माता लेश्राके पास से गया सब राइेल् ने लेश्रासे कडा श्रपने पुत्र के दूदाफ सों में से आहर मुभो दे॥ १५ ।

वस ने उस से कहा तू ने जो मेरे पति की से लिया है से क्या होटी बात है यब क्या तू मेरे पुत्र के द्दाफल भी लेने चारती है राहेल् ने कहा अच्छा तेरे पुत्र के दूटाफले। के पलटे में बह श्राज रात की तेरे मा से एगा ॥ १६ । से साभ की जब याक्ष मैदान से श्राता था तव लेश्रा उस से भेट करने की निकली थ्रीर कहा तुभी मेरे घी पाम थाना घाता क्यों कि मै ने अपने पुत्र के दूदाफल देकर तुक्ते सच-मुच मे।ल लिया है तब बद उस रात की उसी के स्मासोया॥ १७। तव परमेम्बर ने लेखाकी सुनी से। यह गर्भवती छाक्षर याकूच का सन्माया पांचवां पुत्र जनी॥ १८। तय लेखाने कहा मै ने जी छपने पति को श्रपनी लैंग्स्डी दिई इस लिये परमेश्दर ने मुभी मेरी मज़री दिई है से उस ने उस का नाम इस्डाकार् रक्खा॥ १८। ग्रीर लेग्रा फिर गर्भवती होकर याकूव का जन्माया इटिया पुत्र जनी॥ २०। तय सेम्रा ने कहा परमेश्वर ने मुक्ते म्राच्छा दान दिया है श्रव की वार मेरा प्रति मेरे स्ना बना रहेगा क्यों कि मैं उस के जन्माये छ पुत्र जनी हूं से। उस ने उसका नाम जबूलून् रक्ता ॥ २१। पीहे उस के एक बेटी भी हुई थ्रीर उस ने उस का नाम दीना रक्त्या॥ ३३। श्रीर परमेश्वर ने राघेल् की भी सुधि लिई ग्रीर उस की सनकर उस की के। स्व खोली ॥ २३। से। वह गर्भवती देवार एक पुत्र बनी श्रीर करा परमेक्टर ने मेरी नामधराई की दूर कर दिया है॥ २४। से। उस ने यह कदकर उस का नाम यूसफ' रक्खा कि परमेख्वर मुक्ते एक पुत्र ग्रीर

२५। जब राहेल् यूमुफ की जनी तब याकूब ने लावान् में कहा मुक्ते विदा कर कि में श्रपन देश श्रीर स्थान की जाज ॥ २६। मेरी स्त्रिया श्रीर मेरे लडकेवाले जिन के लिये में ने तेरी मेवा किई है उन्हें मुक्ते दें कि में चला जाड़ तू तो जानता है कि में ने तेरी कीमी मेवा किई है ॥ २०। लावान् ने

<sup>(</sup>१) क्यायात् न्यायी । (२) प्रार्थात् नेरा नल्लयुद्धः । (३) प्रार्थात् सीभाग्यः । (४) मूक्षः में येटिया । (६) क्यायत् धन्यः ।

<sup>(</sup>१) धर्यात् मजूरी में मिला। (२) धर्यात् नियास ।

<sup>(</sup>६) ग्रर्थात् यह ट्रकरता है। या यह ग्रीर भी देगा।

उस से कहा यदि तेरी दृष्टि में में ने व्यनुग्रह पाया पीने के लिये व्यार्च तब ग्राभिन हा गर्च ॥ ३९ । क्रीर स्ट। फिर उस ने कहा तू ठीक बता कि में तुक की याकूब ने भेड़ों की बच्चा की खला खला किया क्या हूं थीर में उसे हूंगा ॥ भ । उस ने उस से ख़ैार लाबान की भेड़ बक्करिया के मुंह की चित्तीवाले कहा है जानता है कि में ने तेरी कैसी सेवा किई थार सब काले बच्चों की खार कर दिया खार खपने मेरे याने से पहिले वे कितने चे ग्रार ग्रव कितने हो भेंड वक्तरिया से मिलने न दिया॥ ४९। ग्रीर जब गये हैं और यहावा ने मेरे खाने पर तुके ता खाशीय जब यलवन्त भेड वर्जास्यां गाभिन हाती थीं तब दिई है पर में अपने घर का काम कय करने पालगा॥ तो याकूल उन इंडिया की कठीता में उन के साम्बन ३१। उस ने फिर फरा म तुक्ते वया दूयाकृष्य ने कता तूरिय देता था जिस से वे कडिया की देखती एुई मुक्ते कुछ न दे यदि तू मेरे लिये एक काम करे ते। गाभिन दे। जाएं। ४२। पर जब निर्वल भेड वकरियां में फिर तेरी भेड वक्तरियों की चराक्ता। ग्रीर उन की रक्षा फर्पगा ॥ इन् । में याज तेरी सब भेड वक्त-रियों के बीच ऐक्सर निक्रलुगा खेर का भेड़ वा यकरी चित्तीवाली वा चित्कवरी हा ब्रीर जा मेड काली दें। थार हो। यजरी चिरजवरी वा चित्ती-वाली हा उन्हें में प्रलग्न कर रक्ष्मा श्रीर मेगे मृत्ररी व दी ठदरेंगी ॥ इह । ग्रार जव ग्रागे की मेरी मड़री की चर्चा तेरे साम्दर्ग चले तव मेरे धर्मा की यहीं साबी दागी यर्थात् वकरिया में से जा कार्ड न चित्ती वाली न चित्कवरी दे। शीर भेड़ी में से जी फीर्ड काली न दे। से। यदि नेरे पास निकले ता चारी की ठहरेगी ॥ इह । तब लावान् ने कहा तेरे फरने के अनुमार हो ॥ इप । मा उस ने उसी दिन सब धारीवाले थार चित्कवरे वकरा यार सब चित्तीवाली थ्रीर चिन्कवरी वकरियों की वर्णात् जितनिया में कुछ उजलायन या उन की ग्रीर स्व काली भेड़ा का भी श्रला करके श्रपने पुत्रों के छाप सीप दिया ॥ इदे । श्रीर उस ने श्रपने श्रीर यांकूय के बीच में तीन दिन के मार्ग का श्रन्तर ठहराया सा याकुव लावान् की भेड वकरियां की चराने लगा ॥ ३०। श्रीर याकुव ने चिनार थीर वादाम थीर श्रमीन् वृक्षी की एरी एरी कृष्टिया लेजर उन के किलके कही कही कीलकं उन्दे गंहेरीदार बना दिया, ३८ । शार कीली सुर्व को डियों की भेड़ छक्रीरियों के साम्वने उन के पानी पीने के फड़ीतों में खड़ा किया श्रीर जब व

है ते रह जा क्योंकि में ने लक्षण से जान लिया है कि इपी के साम्दने गामिन देशकर भेड़ वकरियां धारो-कि यद्दोवा ने तेरे कारण से मुक्ते आशीप दिर्द है ॥ वाने चित्तीवासे ग्रीर चित्कवरे बच्चे बनी ॥ ४० । तब थीर तेरे पशु नेरे पास किस प्रकार से रहे॥ ३०। भुगड़ी की उन से ग्रला रक्का ग्रीर लाखान् की गामिन दाती थी तय यह उन्हें उन के यागे न राता था इस से निर्धल निर्धल लावान् की रहीं श्रीर वलवन्त वलवन्त याञ्चव को दी गर्द ॥ ४३ । से वद पुरुष यत्यना धनाड्ये हा गया थार उस के बहुत मो भेडवकरिया लैशिडयां दास ऊंट ग्रीर गदहे हुए ॥

(याक्य के घर जाने का वर्षन )

३१ किए लावान के पुत्रों की ये वार्त वाकूव के सुनने में ब्राई कि याक्रव ने एमारे पिता का सब कुछ कीन लिया है श्रीर समारे पिता का जी धन था उसी से उस ने श्रपना यद शारा विभव कर लिया है॥ २। श्रीर याक्व लायान् की चेष्टा से भी ताड़ गया कि वह ष्राग्ने की नार्इ खब मुक्ते नही देखता॥३। तब प्रदेशवा ने याक्त्य से फदा श्रपने पितरों के देश श्रीर श्रपनी जन्मभूमि को लीट जा ख्रीर मे तेरे स्या रहूगा ॥ ४। तथ याकूब ने राप्टेल् ग्रीर लेगा की मैदान पर श्रपनी भेड विकरिया के पास वुलवाकर, ५। कहा तुम्दारे पिता, की चेष्टा से मुक्ते समक पहता दें कि वह ता मुभी आगी की नाई अव नहीं देखता पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे मग रहा है ॥ ई । श्रीर तुम भी जाननी दे। कि मैं ने तुम्दारे विता की सेवा श्रीता भर किई है ॥ छ। श्रीर तुम्हारे पिता ने मुक्त से छल आरको मेरी मज़री के। वस धार बदल

दिया परन्तु परमेश्वर ने इस की मेरी हानि करने | नहीं दिया। द। जब उस ने महा कि चितीवाले वद्वे तेरी मज़री ठहरेंगे तब सब भेड वक्तरिया चित्ती-वाले ही जनने लगीं ग्रीर जव उस ने कहा कि धारी-वासे बच्चे तेरी मज़री ठहरेगे तब सब भेड वकारियां घारीवाले जनने लगीं॥ १। इस रीति से परमे-क्रवर ने तुम्हारीपेता को पशु लेकर सुभ की दे दिये ॥ १० । भेड वकरिया के ग्रामिन होने के समय में ने स्त्रपूर्व क्या देखा कि जी वकरे वकरिया पर चंड रहे हैं सा धारीवाले चित्तीवाले थीर घळ्वेवासे है॥ १९। थीर परमेश्टर की दूत ने स्यप्न से सुस से कहा है याकूल में ने जहां व्या ष्याचा ॥ १२। उस ने फहा ग्रांखे उठाकर उन सव यक्ररी की ले। वक्रीरेगें पर चठ्र रहे है देख कि वे घारीवाले चितीवाले थेंगर घट्येवाले है क्योंकि की कुछ लाबान् तुक से करता है सी मैं ने देखा है।। पद्र। में उस बेतेल्का ईश्वर हू जर्हातूने ग्क खंभे पर तेल डाल दिया थै।र मेरी मन्नत मानी थी खब चल इस देश से निकलकर खपनी जन्ममूमि की लीट जा॥ १८। तब रादेल् ग्रीर लेग्रा ने उंस से कहा क्या इमारे पिताको घर मे श्रय इमारा क्छ भाग वा श्रश रहा है।। १५। क्या दम उस के लेंखे में उपरी नहीं ठहरी देख उस ने इस की ती वेच डाला ग्रीर इमारे बंपे की खा वैठा है।। १६। से। परमेश्वर मे इमारे पिता का जितना धन ले लिया है सा इमारा ख़ैार हमारे लहकेवाला का है ख्रव जो जुड़ परमेश्टर ने तुक से कहा है से। कर॥ १७। तब याकूब ने ग्रापने लड़केवाला थीर स्त्रिया को कंटो पर चट्टाया, १८। कीर जितने पशुष्री की वह पहुनरास् में एकट्ठा करके धनाट्य दे। गया था सब को कनान् में अपने पिता इस्हाक् के पास जाने की मनसा से साथ ले गया ॥ १९ । लावान् ता खपनी भेड़ बक्करियों का रीक्षां कतराने के लिये चला गया था। श्रीर राहेल् श्रपने पिता के गृहदेव-ताम्रों की घुरा है गई॥ २०० याकूव लावान् क्षरामी के पास से चोरी के अना गया अर्थात् उस

को न व्यताया कि में भागा जाता हू ॥ २९। वह अपना सब कुछ लेकर भागा थीर महानद के पार उत्तरके अपना मुद्द गिलाइ के पहाड़ो देश की ग्रार किया ॥

भ्रा तीमरे दिन लावान की समाचार मिला कि याकुव भाग गया है॥ २५। हो उस ने श्रपने भाइवा की साथ लेजर उस का पीछा सात दिन तक किया थै।र ग़िलाद के पदाही देश में उस की जा जिया॥ २४। तब परमे छ्वर ने रात के म्बपु में श्ररामी लावान् के पास श्राक्तर कहा सावधान रह तू याक्रव से न तो भला करना श्रीर न व्यरा॥ २५। खीर लोवान् याकृत्र के पाम पटुच गया याकूव तो व्यपना तंत्रू गिलार् नाम पटाडी देश में घडा किये पडा या थीर लावान् ने भी खपने भाइया के साध श्रपनातम्यू उसी पताडी देश में खडा किया॥ २६ । तव लोवान् याकृष से कहने लगा तू ने यह क्या किया कि मेरे पाँच से चोरी से चला आया ग्रीर मेरी बेटिया की ऐसा ले स्नाया जैसा कीई युद्ध में जीतकर वन्धुई करके ले जागा ३०। तू क्यों चूपके से भाग आया और मुक्त से विना कुछ करे मेरे पास से चारी से चला खाया नहीं तो म तुसे ब्रानन्द के साथ मुदग बीर वीगा वजवाते थैं।र गीत गवाते विदा करता॥ २८। तू ने ता मुक्त प्रपने बेटे बेटिया की चूमने तक न दिया तू ने मूर्खता किई है। २९। तुम<sup>ें</sup> लोगा की टानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है पर तुन्हारे पिता के परसे-श्वर ने मुक्त से बोती हुई रात में कहा सावधान रह यासूत्र से न तो भला करना और न दुरा ॥ इ०। मला तूथ्रपने पिताको घरका बड़ा प्राप्त-लायो होकर चला आया तो चला भाया पर मेरे देवताच्ये। क्षेत तू स्त्री चुरा ले याया है ॥ ३९ । याकूव ने लाबान् को उत्तर दिया में यह साचकर हर गया षा कि वया जानिये लायान् खपनी घेटिया की मुक्त से क्रीन ले ॥ ३२। जिस किसी के पास तू प्रपने देवतायों की पार के जीता न बचेगा मेरे पास तेरा जी कुछ निकले से। भाईबन्धुयों के साम्दने परिचानकर से से। याकूव ता न जानता था कि राहेल् गृददेवतामी की

<sup>(</sup>१) मूस ने मुने देखा

स्रोर लेसा स्रीर दोना दासिया के तंशुस्री मे गया श्रीर कुछ न मिला तब लेश्रा के तबू में से निकलकर रादेल् के तथू में गया॥ ३४। रादेल् ते। गृहदेवताओं की कट की काठी में रखके उन पर बैठी थी से लाखान् ने उस के सारे तंयू में टटोलने पर भी उन्हें न याया ॥ ३५ । राईल् ने श्रपने पिता से कहा दे मेरे प्रभु इस से अप्रमन्न न है। कि मै तेरे साम्दने नहीं ठाठ करने पर भी गृहदेवता उस की न मिले। इदं। तब यासूब क्रोधित दीकार लाबान् से काास्ने लगा थार करा मेरा ववा अपराध है मेरा ववा पाप इ०। तू ने जो मेरी सारी सामग्री को टटोला से दिसी कारण उस का नाम गलेंद् रक्खा गया, ४९। तुभ को श्रपने घर की सार्रा सामग्री में से वया मिला । कुछ निना हा ता उस की यहां प्रयने खीर मेरे विचार करें ॥ इट । इन बीम घरका से म तेरे पास रप्तता हू इन में न ता तेरी भेड़ वक्रिया के गर्भ ता दमारे साथ काई मनुष्य ता न रहेगा पर देख तिरे थीर न तेरे मेड़ों का मांग में ने कभी खाया। इर । की वनैसे जन्तुश्री से फाड़ा जाता उस की मे तेरे पास न लाता था उस की द्वानि में हो उठाता या चारे दिन की चोरी जाता चारे रात की तू मेरे ही हाथ में उस की भर लेता था॥ ४०। मेरी सायद दया थो कि दिन की तो घाम थीर रात का पाला मुक्ते मुखाये डालता था श्रीर नीद मेरी श्रांखा से भाग जाती घी॥ 89 । बीस बरस तक में तेरे घर ने रहा चीदर बरस तो में ने तेरी दोना बेटियों के लिये श्रीर क बरस तेरी भेड़ वकरियों फें लिये सेया किई ग्रीर तू ने मेरी मज़री की दस यार यदल डाला ॥ ४२ । मेरे पिता का परमेश्वर प्रधीत् इद्राष्टीस का परमेश्वर निस का भय इस्हाक् भी मानता है मेा यदि मेरी ग्रार न होता ता निश्चय रू प्रव सुमें कूके हाथ जाने देता। मेरे दुख थीर मेरे दायों के परिश्रम की देखकर परमेश्वर ने घीती हुई रात में सुभे दपटा ॥ ४३ । लावान् ने याकूव से फदा ये बेटियां हो। मेरी ही है और ये पुत्र मा

बुरा ले आर्च है। इइ। यह मुनक्तर लाबान् याक्ष्य, मेरे ही है श्रीर ये मेड बक्तरियां भी मेरी ही है श्रीर जा कुछ तुमें देख पड़ता है सा सब मेरा ही है श्रीर खब में खपनी इन बेटियां वा इन के सन्तान से व्या कर समता हू॥ १४३। भ्यव श्रा में श्रीर तू दोनों श्रापस में वाचा बाधें थार वह मेरे श्रार तेरे बीच साक्षी उत्तरी रहे॥ ४५। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उस का रांभा खड़ा किया ॥ ४६ । तव याकूव ने श्रपने भाईबन्धुश्री से कहा पत्थर बटोरी यह वठी बरोबि में स्त्रीधर्म से हूं। से। उस के ठूंढ़ मुनकर उन्हों ने पत्थर बटोरके एक छेर लगाया और वहीं छेर के पास उन्हों ने भीजन किया॥ ४०। उस केर का नाम लावान् ने ता यगर्चदूरता पर याकूव ने गलेद् रक्खा ॥ ४= । लाबान् ने जा कहा कि चै कि हू ने इतना तेंदा करके मेरा पीका किया है। यह छेर खाज से मेरे ख्रीर तेरे बीच साक्षी रहेगा थीर मिज्या भी क्योंकि उस ने कहा कि जब इम मक दूसरे की आंखा की ग्रीट रहें तब यदावा हमारे माइया के साम्दने रस्त्र दे थै।र व इस दोना के बीच बीच में ताकता रहे ॥ ५०। यदि तू मेरी बेटियों की दुख दे वा उन से श्रीधक श्रीर स्त्रियां व्याह ले मेरे तेरे बीच मे परमेश्वर सात्ती रदिगा॥ ५९। फिर लावान् ने.याष्ट्रव से कहा इस ठेर की देख थीर इस खभे का भी देख जिन का में ने छपने छीर तेरे घीच में खड़ा किया है॥ ५२। यह छेर ग्रीर यह खभा दोना दस वात के साची रहें कि हानि करने की मनसा से न तो में इस छेर को लांघकर तेरे पास जाज न तू इस केर थीर इस खंभे की लांघकर मेरे पास प्राया।। ५३। इव्राहीम थीर नाहोर् ग्रीर उन के पिता तीनों का जो परमेख्वर है से इस दोनों के यीच न्याय करे। तय याकूख ने उस की किरिया खार्द जिस का भय उस का पिता इस्हाक मानता था ॥ ५४ । थ्रीर याकूय ने उस पहाड़ पर मेलब्राल चढाया थार श्रपने भाईघन्धुको को भोजन करने के लिये युलाया से। उन्हा ने भाजन करके पदाङ् पर रात विताई॥ ५५। विद्यान की लावान् तहकी

<sup>(</sup>१) प्रायाम् प्रदानी भाषा ने काकी का हेर। (२) प्रायाम् रमानी भाषा में. धाकी का देर । (१) प्रयातृ ताकने का स्याम।

35

उठ अपने छंटे बेटियों को चूमकर श्रीर आशीर्वाद देकर चल दिया श्रीर अपने स्थान की लैटि गया। श्रीर याकूब ने भी अपना मार्ग लिया श्रीर परमेश्वर के दूत उदे आ मिले॥ २। उन की देखते ही याकूब ने कहा यह तो परमेश्वर का दल है से उस ने उस स्थान का नाम महनैम्' रक्खा॥

## (थाकूम के म्सायू से मिलने ग्रीर उस के इस्राय्म् नाम रक्ले जाने का वर्षन )

इ। तव याकूव ने सेईर् देश में खर्थात् म्दोम् देश में अपने भाई एसाव् के पास ग्रपने ग्रापी दूत भेव दिये॥ ४। श्रीर उस ने उन्दे यह स्राज्ञा दिई कि मेरे प्रमु रसाव् से या कहना कि तेरा दास याक्व तुम से या कहता है कि में लाबान् के यहा पर-देशी देशकरश्रव ले। रहा॥ ५ । ग्रीर मेरे गाय वैल गदहे भेड वर्कारेया थैंगर दास दासिया ही गई दें से में ने अपने प्रमुक्ते पास इस लिये सदेशा भेका है कि तेरी श्रनुग्रह की दृष्टि सुक पर द्या ॥ ६ । वे दूत याकूय के पास लैं।ठके कदने लगे इम तेरे माई एसावृक्षे पास गये थे श्रीर बद भी तुम से भेट करने को चार सा पुरुष स्ना लिये हुर चला स्राता है। । तत्र याकूब निपट डर गया थीर संकट में पहा खीर यह सीचकर अपने संग्रवाला के थीर भेड वक्तरिया गाय वैला ग्रीर र्फंटाको भी अलग अलग दे। दल कर लिये, दाकि यदि रसाव्र आकर पश्चिले दल की मारने लगे ते। दूसरा दल भागकर बचेगा॥ १। फिर-याकूब ने कहा है यहीवा है मेरे दादा इब्राहीस के परमेश्वर हे मेरे पिता इस्हाक् के परमेश्वर तू ने तेर मुक्त से कदा कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा कीर म तेरी सलाई कदगा॥ १०। तूने जी में। कास क्रपनी क्षरणा श्रीर सञ्चाई से ग्रपने दास के साथ किये है कि मै तो अपनी इन्हों ही लेकर इस यर्दन मदी के पार उत्तर स्नाया के स्नव मेरे टें। दल दें। गये है तेरे ऐसे ऐसे कामो में से में एस की भी येताय

तो नहीं हू ॥ १९। मेरी विनती धुनकर मुक्ते मेरे भाई ग्साव के द्राथ से बचा में ता उस से डरता दू कदी ऐंसा न दें। कि यह आकर मुक्ते और मा समेत लड़को को भी मार डाले॥ १२। तूने तो कदा दै कि मै निश्चय तेरी भलाई कईशा श्रीर तेरे वश की समुद्र को वालू के किनके। के नमान वस्त करगा जा वहुतायत के मारे गिने नहीं जाते ॥ १५। थ्रीर उस ने उस दिन की रात घटी घिताई खीर की कुछ उस के पास था उस में से ख्रापने भाई एसाव की मैंट के लिये छाट छांटकर निकाला, १४। प्रधीत् दी सी वकरिया थार वीस वकरे दे। से भेडे थार वीस मेठे, १५। यद्वी समेत दूध देती हुई तीस कटनिया चालीस गाये दस वैल वीस गर्दाहिया थीर गर्दाहिया के दस वच्चे ॥ १६ । इन की उस ने भुगड भुगड करकी वापने दासे। के। सै।पकर उन से कदा मेरे श्रामे वड जायी। थै।र भुगड़े। के बीच बाच में ग्रन्तर रक्रदी ॥ १०। फिर उस ने प्राप्ते भुग्ड के रखवाले की यद क्षाचा दिई कि जब मेरा भाई रखाव्र सुक्ते मिले थ्रीर पूछने लगे कि तूकिस का <sub>दास</sub> दें थ्रीर कदां वाता है और ये की तेरे ग्राग़ है से किस के है, १८। तव करना कि तेरे दास यासूच के है दे मेरे प्रभु एसाव्यू ये भेट के लिये तेरे पास भेजे गाये ई थार वह स्राप भी इसारे पीछे हैं ॥ १९ । स्रीर इस ने दूसरे थ्रीर तीसरे रखवाला की मी घरन उन समें को जो मुख्डो के पीहे पीहे ये ऐसी ही स्राज्ञा दिई क्ति जब रसाबू तुम की मिले तब इसी प्रकार उस से कहना॥ २०। ग्रीर यह भी कहना कि तेरा दास याकूव इमारे पीहे है। क्योंकि उस ने सीचा था कि यह मंट जी मेरे खागे खागे जाती है इस की द्वारा में उस के क्रोध की शान्त करके तब उस का दर्शन करता द्या जानिये धर मुक्त से प्रसन्न है।॥ २९ । से। बर भेट याकूब से प्रदिले पार उतर गर्द ष्रीर वह ष्राप उस रात की कावनी में रहा ॥

२२ । उसी रात की यह उठ अपनी दोनी स्त्रियो श्रीर दोना लेगिएडिया श्रीर स्थारही लहकी की का लेकर घाट से यध्योक नदी के पार उतर स्था ॥ २३ । श्रीर उस ने उन्हें उस नदी के पार

<sup>(</sup>१) यायातृ दे। दल।

हतार दिया वरन व्यपना स्व कुछ स्तार दिया॥ २४। श्रीर याक्य स्नाप स्रजेला रह गया तय कोई पुरुष ब्राक्षर पर फटने ली उस से मल्युह करता रहा॥ २५। तय उस ने देखा कि मै मक्व पर प्रवल नहीं दोता तय उस की जाघ की नस की कुन्ना में। पाक्षय की लांघ की नच उस में मल्लुएड करते ही करते घठ राई॥ ३६। तव उस में कहा सुके जाने दे क्योंकि पर फरती है अमूब ने कहा जब ला तू मुक्ते स्राधीर्वाद न दे स्व ले। मै तुक्ते काने न दूंगा। टें। श्रीर टम ने शकू से पूका तेरा नाम वर्षा है उस ने कष्टा याक्ष्य ॥ २८ । उस ने कष्टा तेरा नाम ष्रव याकुत्र न रेदेगा इनाग्ल् रक्या गया है क्यों कि तू परमेज्वर में श्रीर मनुष्या से भी युद्ध करके प्रयत हुआ है ॥ २९ । यायूच ने कहा मुक्ते अपना नाम बता उम ने करा तू मेरा नाम क्या पूछता दे तब उस ने उस की वहीं खार्श्वार्याद दिया ॥ ३०। तय पाकुछ ने यह कत्कर उस स्थान का नाम पनीएल् रक्का कि परमेश्यर की ज्ञान्टने साम्दने देखने पर भी मेरा प्रारा यच गया है ॥ ३९ । पनूरल् के पास में चलते चलते याकूय के। मूर्य उटेय दी गया श्रीर वह जांत्र में लगहाता था। ३३। इसाम्ली वा प्राचा की बांघ की बादियाले बंघानम का आव के दिन ने। नहीं खाते इस का यही कारण है कि उस पुरुष ने यायाय की लांघ की लांड में जंघानस की कृषा घा॥

देखा कि एसाव चार से पुरुष स्मा लिये हुए चला खाता है तब उस ने लडकेवाले। को खलग खलग बांटकर लेखा थीर राहेल् खीर दोने। लेशिंग्डियों की सींप दिया ॥ २। खीर उस ने सब के खागे लडके। समेत लेशिंग्डियों की उस के पीके लडकें। समेत लेखा की खीर सब के पीके राहेल् खीर यूनुफ को रक्ता, ३। खीर खाप उन सभी के खागे बठा खीर सात बार भूमि पर शिरके दण्डवत् किई खीर

व्यपने भाई की पास पहुंचा ॥ ४। तब एसाव् उस से भेंट करने को दी हा थ्रीर उस की एटय में लगामर गले से लिपटऋर् चूमा फिर व दोनों रा उठे॥,५। तव उस ने ब्राखें उठाकर स्त्रिया ग्रीर सहकेवाला को देखा थीर पूछा ये का तेरे साथ दे सा कीन दे उस ने कहा ये तेरे दास को लहको है जिन्द परमे-ण्दर ने प्रनुग्रह करके मुक्त को दिया है ॥ ई । तव लहको। समेत लै। गिडया ने निकट प्राक्तर दगहवत् किर्द ॥ ७ । फिर लडकों उमेत लेग्रा निऋट ग्राई थीर उन्दें। ने भी दगड़ बत् किई पी हे यूसुफ थीर राप्टेल् नेभी निक्षष्ट याक्षर दरुहवत् किर्दे॥ ८। तव उस ने पूछा तेरा यद वड़ा दल जी मुभा की मिला उस का वया प्रयोजन है उस ने कहा यह कि मेरे प्रभुकी अनुग्रद की दृष्टि मुक्त पर दे। ॥ ९। ग्याय ने कहा है मेरे भाई मेरे पास तो बहुत है जी क्छ तेरा है सा तेरा ही रहे॥ १०। याक्व ने कहा नहीं नहीं यदि तेरा अनुग्रह सुक्त पर है। ती मेरी भेंट गुरुण कर क्योंकि मै ने तेरा दर्शन पाकर माना परमेश्वर का दर्शन पाया है थे।र तू मुक्त से प्रसन् हुन्ना है ॥ १९ । से। यह भेंट जी तुभी भेजी गई है ग्रह्य कर क्यों कि परमेश्वर ने सुक्त पर प्रानुग्रद्द किया है थीर मेरे पास बहुत है। जब उस ने उस की दवाया तव उस ने उस के। ग्रहण किया॥ १२। फिर एसाय् ने कहा थ्रा इस वढ़ चलें थ्रीर में तेरे स्रागे स्रागे चलूंगा ॥ १३ । याकृत्र ने कदा हे सेरे प्रभु तू जानता देगा कि मेरे साथ सुमुमार लड्के थीर दूध देनेहारी भेड वक्रारयां थ्रीर गाये हैं यदि ऐसे प्रशुग्क दिन भी श्राधिक दांके जाएं ता सब के सद्य सर जाएंगे॥ १४। से। मेरा प्रभु श्रापने दासंको यागे वड जार थैं।र में इन पशुक्रों की गति ब्रनुसार का मेरे थागे हैं श्रीर लडकेवाका की गति ग्रनुसार भी धीरे धीरे चलकर गेर्स् मे श्रपने प्रभुको पास पदुचूगा ॥ १५ । एसाव् ने कदा तो श्रपने सग्रवाली म से मै कई एक तेरे साथ छोड़ जाऊं। उस ने करा यर क्यों इतना ही वहुत है कि मेरे प्रभु की श्रनुग्रद्द की दृष्टि मुक्त पर बनी रहे॥ १६ । तब एसाव ने उसी दिन सेईर् जाने क्षा ग्रपना मार्ग लिया ॥ १० ।

<sup>(</sup>१) ग्रायात् इत्यर ने युद्ध करनेहारा । (२) ग्रायात् इत्यर का मुन ।

भोंपडे बनाये इसी कारण उस स्थान का नाम सुक्रीत्। पढा ॥

९६ । ख्रीर याकूब को पट्टनरास् से खाया था से। कनान् देश के शकेंस् नगर के पास कुशल दोम से पहुचकर नगर के साम्दने डेरे खडे किये ॥ १९ । थीर भूमि के जिस खण्ड पर उस ने प्रपना तब खडा किया उस की उस ने शक्तेम् के पिता इसीर् के पुत्री के द्वाय से एक सा कसीता में में माल लिया ॥ २०। थीर वहां उस ने एक वेदी वनाकर उस का नाम एलेलोप्टे इसाएल् रक्का ॥

(दीना की अप्र किये जाने का वर्णन)

३४. त्रीप नेषा की वेटी दीना किये वह याकूव की जन्माई जनी घी उस देश की लडिकिंगें से भेट करने की निकली। २। तव चस देश के प्रधान हित्ती हमे।र्के पुत्र शक्तेम् ने उसे देखा खीर उसे ले जाकर उस के साथ क्षुकर्म्म करके उस को भ्रष्ट कर डाला॥३। तब चंस का की याकूब की बेटी दीना से ग्रटक गया थीर उस ने उस कन्या से प्रेम की वाते करके उस को धीरत बन्धाया॥ ४। थ्रीर शकेस् ने श्रयने पिता इमार् से कदा मुक्ते इस लडकी की मेरे स्त्री दीने को लिये दिला दे॥ ५। श्रीर याकूछ ने सुना कि शक्तेस् ने मेरी बेटी दीना की अशुद्ध कर डाला है थ्रीर उस के पुत्र उस समय पशुश्री के संग मैदान में भी यह उन के खाने लीं चुप रहा॥ ६ । श्रीर ज्ञक्षेम् का पिता हमे।र् निकलकर याकूव से वातचीत करने की उस के पास गया। । भीर याकूव के पुत्र स्नते ही मैदान से निषट चदास श्रीर श्रीत क्रों धित दोकर श्राये क्योंकि शकेस्ने के याकूव की वेटी के साथ क्लमर्स किया से इसाएल् के पराने से मूर्खताका ऐसा काम किया था चिस का करना

कीर याकृव वहां से कूच करके सुक्कोत् की गया | अनुचित है ॥ द । हमार् ने उन सभी से कहा मेरे खीर वहां खपने लिये एक घर खीर पशुक्री के लिये एव शक्तेस का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा है में। उसे उस की स्त्री देशने के लिये उस कें। दे दे।॥ ९। श्रीर इमारे साथ व्याद किया करे। श्रापनी घेटिया इस की दिया करी थ्रीर इसारी घेटियां की ग्राप लिया करे। ॥ १० । ग्रीर इमारे स्वा यसे रहे। श्रीर यह देश तुम्हारे साम्दने पहा है इस में रहकर लेन देन करा थ्रार इस की भूमि निज कर लिया करा॥ १९। कीर शकोस्ने भी दीनों के पिता श्रीर भाइयों से कहा यदि मुक्त पर तुम लोगों की श्रनुग्रह की दृष्टि दी ती जो क्छ तुम मुक्त से करो से मिंदूगा॥ १२। तुम मुक्त में कितना ही मूल्य वा वदला क्यों न मांगा तैं।भी मे तुम्डारे कप्ते के प्रमुसार दूगा इतना द्यां कि उस कन्याकी स्त्री दें।नेके लिये मुक्ते दें।॥ १३ । तव यह साचकर कि शकेस्ने हमारी वहिन दीना को अगुट किया है याकृष के पुत्री ने शकेस् थीर उस के पिता इमें। इसे के कि साथ यह उत्तर दियाकि, १४। इस ऐसा काम नहीं कर सकते कि किसी खतनारदित पुरुष की श्रपनी बहिन हैं क्योंकि इस से इसारी नामधराई देशी॥ १५। इस वात पर तो इस तुम्हारी मान लेंगे कि इमारी नाई तुम में से छर एक पुरुष का स्नतना किया जाए॥ ९६ । तय इस अपनी वेटिया तुम्हें व्याद देते थैं।र तुम्दारी वेटियां व्याह लेगे श्रीर तुम्दारे सग वसे भी रहेगे श्रीर इस दोने। एक ही उसुदाय के मनुष्य द्या जारंगे॥ १७। पर यदि तुम हमारी मानकर श्रपना खतनान कराश्रो ता इम श्रपनी लडकी की लेको चले जागंगे॥ १८। उन की इस बात पर इमेर् थीर इस का पुत्र शकेम् प्रसन्न दुण॥ १९। श्रीर वह जवान जा याकूब की बेटी की बहुत चाहता था इस से उस ने घैसा कारने में विलम्ब न किया। बद्द ते। श्रापने पिता के सारे घराने से से श्राधिक प्रतिष्ठित था॥ २०। से। एमोर् श्रीर उस का पुत्र शक्षेस् श्रपने नगर के फाटक के निकट नाकर नगरवासिंग की या समकाने लगे कि, २९। वे मनुष्य तेा इमारे संग मेल से रहने चाइते हैं सेा <del>उन्हें इस देश में रहकों लेन देन करने दें। देखें। यह</del>

<sup>(</sup>१) प्रार्थान् मीपडे। (२) इन कारमूल्य सदिग्ध है।

<sup>(</sup>३) प्रयोत् ईश्वर इस्राएस् का पन्नेश्वर ।

देश उन के लिये भी यहुत है फिर हम लेगा उन की ग्रेटियों की व्याप्ट लें थीर अपनी ग्रेटियों की उन्दे दिया करें॥ २२। वे लोग केवल इस वात पर इमारे संग रधने थीर गक ही समुदाय के मनुष्य है। जाने को प्रस्त हैं कि उन की नाई एमारे सब पुनर्यों का भी सतना किया जाए॥ २३। वया उन की भेड़ यक्रीरेयां गाय चैल घरन इन के सारे पशु थीर धन संपत्ति एसारी न हो जागारी स्तना ही हो कि एस लाग उन की भान ले तो व एमारे संग रहेगे॥ = । में। जितने उस नार के फाटक से निकलते चे उन सभों ने इसे। एकी छीर उस के पुत्र शक्रेस्की मानी दर एक पुरुष का धातना किया गया जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे॥ २५। तीसरे दिन जय व स्रोता पीडित परे घे तय शिमान् थीर सेवी नाम याज्ञय के दे। पुत्री ने बी दीना के भाई घे श्रपनी श्रपनी तलवार ने उम नगर में निधड़क बुमकर मय पुरुषों का चात किया ॥ ३६ । थीर हमार् थीर उस के पुत्र अकेंस् की उन्दे। ने तलवार में भार ढाला थीर दीना की जक्रम के घर में में निकाल ले गये॥ = । श्रीर पाकृष के पुत्रा ने घात कर डालने पर भी चङ्कर नगर की इब लिये लट लिया कि उन में उन की यदिन यशुद्ध किई गई थी॥ २८। व भेढ़ वकरी गाय यैल थीर शहरे थीर नगर थीर मैदान में, २८ । जितना धन चाउम मद्य की थीर उन के यान बहुत ग्रीत स्विकां का भी घर से ग्रवे घरन घर घर में कें। सुद्ध या उस की भी उन्हों ने लूट लिया ॥ इ० । तब याकुच ने शिमान् थ्रीर लेबी से कहा तुम ने ज्ञा इम देश के नियासी कनानियी थीर परिज्ञिया के मन में मुक्त से घिन कराई है इस मै तुम ने मुक्ते मक्ट में डाला ई व्योक्ति मेरे साघ ती चाडे ही लाग है भा ग्रव वे ग्कट्टे दाकर सुभ पर चर्डमें थीर मुर्कमार लेंगे मा में अपने घराने भमेत मत्यानाण हो बाजेगा ॥ ३९ । उन्हें। ने कहा ण्या घर एमारी टाएन के साथ वेश्या की नाई वर्ताव करे॥

ने भे योषे ही नाग हू।

(बिन्यागीन की उत्पत्ति श्रीर राष्ट्रेत् की मृत्यु का वर्षन)

३५. तव परमेश्वर ने यासूय से कहा यहा से सूच करके वेतेल् की जा थीर यहीं रह थीर घटां उस ईक्टर के लिये वेदी वना जिस ने तुमें उस समय दर्जन दिया जव तू प्रप्ने भाई एसाव्रू के टर से भागा जाता था ॥ २। तव याष्ट्रव ने अपने घराने से खीर उन सब से भी जा उस के समा के कटा तुम्हारे वीच मे जा पराये देवता है उन्हें निकाल फेका थीर अपने अपने की शुद्ध करे। खीर अपने यस्त्र वदल डाला ॥ इ । खीर ष्राची इम यहां से कूच करके घेतेल् की जाएं घटां में उस ईश्वर की एक विदो बनाजगा जिस ने संकट के दिन मेरी मुन लिई छीर जिस मार्ग से मै चलता या उस में मेरे संग रहा ॥ ४। सो जितने पराये देयता उन के पास घे थ्रीर जितने क्ष्यहल उन की काना में थे उन सभी की उन्हों ने याकूव की दिया शीर टस ने दन की इस बांज वृद्ध की नीचे जा शकेस्की पाच है गाड दिया॥ ५। तस उन्दे। ने कुच कर दिया थै।र उन की चारा ग्रोर के नगर-नियासियों के मन में परमेश्वर की ग्रीर से ऐसा भय समा गया कि उन्दें। ने यासूच के पुत्री का पीका न किया ॥ ई। सा याकूय उन सव समेत जा उस के संग थे कनान् देश के लूज् नगर की खाया। यद ागर वेतेल् भी कशवता है॥ १। यहां उस ने गक वेदी वनाई थीर उम स्थान का नाम रल्वेतेल् रक्या को कि जब वह श्रपने भाई के डर से भागा जाता चा तय परमेश्वर उस पर वहीं प्रशट हम्रा था॥ 🗷 । श्रीर रिव्का की दूध पिलानेदारी धार्च दियारा मर गर्ध क्रीर घेतेल् के नीचे बाज बुद्ध के तले उस की मिट्टी दिई गई थ्रीर उस वाल का नाम प्राष्ट्रीन्यक्कृत्ै रक्त्या गया ॥

(। फिर यांकूय के पट्टनराम् से आने के पीहे परमेश्वर ने दूसरी बार उस की दर्शन देकर आशीप दिई॥ १०। खीर परमेश्वर ने उस से कहा खब लें ते। तेरा नाम याकूय है पर आगी की तेरा नाम याकूय

<sup>(</sup>१) मूज ने परिन्तियों ने मुक्ते द्वारित किया। (२) मूल

<sup>(</sup>१) श्रर्थात् मेतेल् का धन्यर । (२) श्रर्थात् चलाध का माज ।

नास इक्षांन् रक्ष्मा ॥ ११ । फिर परमेव्यर ने उस से जता में वर्षशक्तिमान् ईंग्वर हु तृ फूले फले थे।र बक्टे खीर तुम से एक जाति वस्न जातियों की ज्क मयडली भी उत्पन्न छाण श्रीर तेरे वंश में राजा उत्पन्न द्वार्य ॥ १२ । क्रीर तो देश में ने इवाहीम थीर इस्हाक की दिया है वटी देग तुभे देता हूं थीर तेरे पीके तेरे बंग की भी दूंगा ॥ १३। तब परमेश्वर उस स्थान में जहां उस ने याक्रव से वाति किई उस के पान से कपर चढ़ गया। १४। ग्रीर जिस स्थान में परमेश्कर ने याकृत्र से वार्त किई चसी में याकूम ने पत्थर का खंभा खड़ा किया शीर इस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया॥ १५ । श्रीर जहाँ परमेश्वर ने यासूव से वाते सिर्इ उस स्थान का नाम रस ने वेतेंल् रक्खा ॥ १६ । उन्हों ने वेतेल् से कूच किया थीर जब उन्हें ग्प्राता की पहुचने मे घोड़ी ही दूर रह गया तब राहेल् की जनने की यड़ी पीड़े थाने लगीं ॥ १०। जब उस की वड़ी वडी पीड़ें डठती घों तब जनाई धाई ने उस से कहा मतंडर खब की वेर भी तेरे वेटा ही होगा॥ १८। तव वह मर गई ग्रीर प्राण निकलते निकलते **उम ने तो उस वेटे का नाम वेनेानी' रक्**खा पर उस के पिता ने उस का नाम विन्यामीन रक्ता। १९। यो राहेल् मर गर्ड ग्रीर ग्याता ग्रर्थात् वेत्लेटेस् के मार्ग में उस की मिट्टी दिई गई॥ २०। ग्रीर याक्व ने उस की क्षयर पर गक खंभा खड़ा किया राष्ट्रेल् की कवर का वही खंभा ग्राज ले। वना है ॥ २९। फिर इवाग्ल् ने कूच किया श्रीर ग्देर् नाम गुम्मट की श्रागी वटकर प्रपना तबू खडा किया ॥ ३२ । जब इसारल् उस देश में बसा घा तब एक दिन स्त्रेन् ने **जाकर** क्रपने पिता की मुरैतिन विल्हा की साथ क्रक्सी किया श्रीर यह वात इनाग्ल् के मुनने मे णार्ड ॥

२३। याकूब के तारह पुत्र हुए। उन में से लेखा के ता पुत्र ये क्षुण कार्यात् याकूब का लेठा स्बेन् फिर णिणेन् लेबी यट्टवा सस्वाकार् श्रीर

न रहेशा रृष्ट्याम् कारण्या था उम ने उस का जढ़कून्॥ २४। धीर राष्ट्रं के पुत्र ये हुए खर्थात् नाम इकाम्न रक्ष्या॥ १९। फिर परमेरवर ने उस से कहा में मर्जशक्तियान् ईम्बर हू तृ कूले फले छार बढ़े खार तुक से एक जाति वरन जातियों की यक नगाली॥ २६। खाँग नेया की लेखड़ी जिल्पा के नगाली॥ २६। खाँग नेया की लेखड़ी जिल्पा के नगालीभी उत्पद्म द्वार खाँग की रोदं के में राजा उत्पद्म द्वार ॥ १२। छाँर लो देश में ने इझाहीम पुत्र हुए जो उस में पहुनरास में जन्मे॥

29 । श्रीर याकूव किर्यतर्वा स्राचित् हेद्रोन् के पासवाने ममे में अपने पिता इम्हाक् के पास ग्रामा श्रीर वही इद्राहीम श्रीर इस्हाक् परहेशी होकर रहे श्री अद्या ते। एक मा स्रस्ती वरस की हुई ॥ ३९ । श्रीर इस्हाक् का प्राम हुट ग्राम श्रीर वर मरके अपने लोगों में का मिला वह बूट्रा श्रीर वहुत दिनी था श्रीर उस के पुत्र एसाब श्रीर याकुव ने उस का मिट्टी दिई ॥

(म्साय् की वशावली)

हुई गुराव ना स्दोस भी कहावता है। उस की यह वंशावली है। »। एसावू ने तो कनानी लड़ींकया व्याद लिई श्रर्धात् दिती ग्लोन् की घेटी स्रादा की स्रीर श्रोद्दोलीयामा का ना श्रमा की घेटी श्रीर दिस्वी िंखें। की नितनी घी ॥ ३। फिर उस ने इश्मारल् की बेटी वासमत् का भी जा नवायात् की बहिन थी व्याह लिया॥ ४। श्रादा ती एसावू के जन्माये रलीपज् की श्रीर वासमत् वण्ल् की जनी॥ **५**। क्रीर श्रोद्दालीयामा यूण् यालाम् क्रीर कारह का बनी रसाव् के ये ही पुत्र कनान् देश में जन्मे॥ ६। थ्रीर एसाव श्रपनी स्त्रियों ख्रीर बेटे बेटिया श्रीर घर के सव प्रांकियों श्रीर श्रपनी भेड वकरी गाय वैल श्रादि सव पशुश्रो निदान श्रपनी सारी सम्पत्ति की जा उस ने जनान् देश में सचय किई थी लेकर श्रपने भाई याकूव की पास से दूबरे देश की चला गया॥ o । क्योकि उन की सृपति इतनी दे। गई थी कि वे म्कट्ठेन रह सके थीर पशुत्रो की बदुतायत के मारे उस देश में जहां वे परदेशी होकर रहते थे उन की समाई न रही ॥ द। ग्याव् जी ग्दोस् भी कहावता है से। सेईर्नाम पताडी देश में रहने लगा॥

<sup>(</sup>१) अर्थात् नेरा शिक्तमून पुत्र । (२) अर्थात् टहिने साथ कापुत्र ।

कनज ॥ १२ । श्रीर ग्माब् के पुत्र ग्लीपज् के तिसा नाम एक सुरैतिन घी जा गनीयज् के जन्नाये यमालेक् की जनी गमाब्की स्त्री ग्रादाके बंग्र से ये ही पुण ॥ १३ । खीर मणल् के ये पुत्र हुए श्रर्थात् नहत् । बेरह् शम्मा श्रीर मिन्ना गमायू की स्त्री वासमत् स वश संये ही एए॥ १४। श्रीर ग्रीहीलीबामा श ण्डाव की स्वी थीर सिवान की नतिनी ग्रीर गना की वेटी घी उस के ये पुत्र हुए अर्थात् वह एसाव के जन्माये प्रश् यालाम् श्रीर कीरह की जनी ॥ १५। रशक्व गरें। के श्रीधपति ये पूर शर्थात् रराव के जेंडे ग्लीपज् के वश में से ती तेमान् ग्रधिपति घोमार् यधिपति मपा योधपति जनज् योधपति, ९६। केरर श्रधिपति गाताम् श्रधिपति श्रमालेक् ग्राधिपति रेलीपज्यंशियों में से ग्दोस् देश में ये ही श्रीधपति हुए श्रीर ये ही श्रादा के दश में हुए॥ १७। श्रीर ग्सायृक्षे पुत्र स्रल्के वश संग्रेपुग श्रर्थात् नटत् श्रीधर्पात जेरतः श्रीधर्पात श्रम्मा श्रीध-पति मिज्ञा प्रधिपति सग्ल्वीश्रयो मे से ग्दोस् देश में ये ही अधिपति हुए थीर ये ही एसाय की स्त्री वासमत् के वश में हुए ॥ ९८ । ब्रार एसाव् की म्ली क्रोद्दीलीवामा के वंश में ये तुग श्रर्थात् यूश् श्रिः पति यालाम् श्रीधपति कारम् श्रीधपति श्रना की बेटी ख्रोदेशाचीवामा का एशाव की स्त्री थी उस के यंग्र में ये ही हुए ॥ १९ । एसायू जी गदीम् भी करावता है उस के बंग ये ही हैं और उन के अधिपति भी में ही हुए ॥

२०। सेर्ड्र की हिरी नाम जाति का था उस के ये पुत्र उस देण में पहित्त के रहते थे अर्थात् लेतान् शायान् शियान् अना, २१। दोशान् एकेर् श्रीर दोणान् स्दोस् देश में सेर्ड्र के ये दो होरी जातिवाले अधि-धति हुए ॥ २२। श्रीर लोतान् के पुत्र होरी श्रीर

र । सेर्डर् नाम पहाड़ी देश में रतनेहारे ग्दोमिया। हेमास हुए श्रीप लातान् की खिहन तिम्ना थी। को मूलपुरुष एसाव् की वशावली यह है। १०। २५। क्षीर शावाल् की ये पुत्र हुए स्रर्थात् स्रल्वान् रसाञ् के पुत्रों के नाम ये हैं प्रधात् एसाञ् की स्त्री मानत्त् ग्याल् श्रेषा श्रीर श्रीनास्॥ 28 । श्रीर विज्ञान् स्रादा का पुत्र गलांपज़ गार उसी गसाव की स्त्री के ये पुत्र हुग गर्णात् क्रया शार स्रना यह वही स्रना वासमत् को पुत्र रुग्ल्॥ १९। फ्रीर ग्लीपज् की ये है जिस की जंगल मे ग्रपने पिता सिवीन् के गददी पुत्र हुण अर्थात् तेमान् ग्रामार् मपा गातास् श्रीर को चराते चराते तप्तक्षड मिले ॥ ३५ । श्रीर श्रना के दीशार् नाम पुन दुया थार उसी प्रना के ग्रीदीली-वासा नाम बेटी हुई॥ २६। श्रीर दी गन् के ये एत हुए प्रार्थात् हेस्दान् मध्वान् यित्रान् श्रीर करान्॥ श्वर के ये पुत मुख ग्राचीत् विरहान् जावान् कीर स्रकान्॥ २८। दोशान् के ये पुत्र हुए प्रधीत् कम् ग्रीर ग्ररान्॥ २९। होरियो के ग्रीधपति ये पुर ग्रर्थात् लातान् पिधपति छावाल् ग्रिधिपति विवान् प्रधिपति प्रना प्रधिपति, ३०। दीशोन् व्यधिपति रमेर् व्यधिपति दीणान् व्यधिपति सेर्ट् देश में देश्री जातिवाले ये ही श्रीध्रपति हुए॥

> ५१। फिर जब इमार्गलिया पर किसी राजा ने राज्यन किया था तब भी एदोस् के देश में ये राजा हुए ऋषात्, ३३ । यार् के पुत्र वेला ने स्दोम् स राज्य किया ग्रार उस की राजधानी का नाम दिन्हादा है ॥ ३३ । वेला के मग्ने पर वासानिवासी जेरह का पुत्र यावाव् उस के स्थान पर राजा हुग्रा॥ ३४। थ्रीर यायाय के मरने पर तेमानिया के देश का निवामी हूबास् उस के स्थान पर राजा हुआ।। इध्। फिर हुणाम् के सरने पर बदद् का पुत्र इदद् उस के स्थान पर राजा हुआ यह यही है जिस ने मिदरा-निया की मास्राव के देश में मार लिया श्रीर उस की राजधानी का नाम अधीत है ॥ इई । श्रीर हदद के मरने पर मखेकावाखी सम्ला उस के स्थान पर राला हुआ।। ३०। फिर सम्लाको मरने पर शाकल् जी महानद के तष्टवासे रहे। बात् नगर का था सा उस के स्थान पर राजा हुआ ॥ ३८ । श्रीर शाकल् के नरने पर श्रक्वीर् का युत्र वाल्हानान् उस की स्थान पर राजा हुआ।। ३९ । श्रीर श्रक्ष्वीर् की पुत्र वास्हानान् को मरने पर इदर् उस की स्थान पर राजा ष्टुया थ्रीर उस की राजधानी का नाम पाक है थ्रीर विग की स्त्री का नाम सहैतवेल् है जी मेजाएाव्

रसाव्वधियो के खोधपतियो के कुला खीर स्थाना के अनुसार उन के नाम ये है अर्थात् तिया अधिपति श्राच्या श्रीधपति यतेत् श्रीधपति, ४९। श्रीहोलीवामा श्रधिपति एला श्रधिपति पीनान श्रधिपति, ४२। कनज् श्रधिपति तेमान् श्रधिपति मिव्सार् श्रधिपति, 83 । मादीरल **ब्राधिपति ईराम्** ब्राधिपति । स्दोम्-विशिषा ने जो देश श्रपना कर लिया था उस के निवासस्थाना मे उन को ये ही अधिपति हुए। श्रीर रदोमो जाति का मूलपुरुप रसाव् है॥

(युसुफ की बेचे जाने का वर्णन)

३७ धाक्तव तो कनान् देश में रहता था जहां उस का पिता परदेशी द्वेतकर रद्वा या॥ २ । श्रीर याकूळ के छश का वृत्तान्त यह है कि प्रसुफ सत्तरह वरस का होकर श्रपने भाइया के संग भेड़ वर्कारया की चराता था श्रीर वह सहका ना श्रपने पिता की स्त्री विस्हा थ्रीर जिल्पाके पुत्री के संग रहा करता था से चन की घुराइया का समाचार उन के पिता के पास पहुचाया करता था॥ ३। याकूब श्रपने सब पुत्रीं से वर्ठके प्रमुफ से प्रीति रखता था क्योंकि वह उस के ञुकाषे का पुत्र था श्रीर उस ने उस के लिये रगविरंगा स्रारखा वनवाया॥ ४। से। जन्न उस के भाइयें। ने देखा कि इमारा पिता इम सब माइयें से खोधक उसी से प्रीति रखता है तब उन्हाे ने उस से बैर किया ग्रीर उस के साथ मेल की वाते न कर सकते थे ॥ ५ । यूसुफ ने एक स्वप्न देखकर ग्रपने भाइदी से उस का वर्णेन किया तब उन्हाने उस से खाँर भी कैर किया॥ ६ । उस ने उन से कहा जे। स्ट्राप्न मै ने देखा है सा सुना॥ १। माना इस लाग खेत में पूले बान्ध रहे है श्रीर मेरा पूला उठकर खडा हा गया तब तुम्हारे पूली ने मेरे पूले की घेरके उसे दग्रहवत् किया॥ ८। तब उस के भाइयो ने उस से कहा ग्या मुखमुच तू इमारे ऊपर राज्य करेगा वा सचमुच तू इम पर प्रभुता करेगा से

की नितनी थ्रीर मन्नेद् की बेटी घी॥ 80। फिर डन्हों ने उस के स्बिधा श्रीर उस की बाता के कारण उस से थ्रीर भी ऋधिक वैर किया॥ १। फिर उस ने एक थ्रीर स्वपू देखा थ्रीर श्रपने भाइया से उस का भी ये। वर्णन किया कि मुना मे ने एक ग्रीर स्वप्न देखा है कि मूर्ण श्रीर चन्द्रमा श्रीर ग्यारह तारे मुभी दरख्वत कर रहे है। १०। यह स्वम उस ने श्रपने पिता श्रीर भाइया से वर्गन किया तब उस के पिता ने उस की दपटके कहा यह कैसा स्त्रप्र है जा तू ने देखा है वया सचमुच में श्रीर तेरी माता थ्रीर तेरे भाई सब जाकर तेरे ग्राग्ने भूमि पर गिरके दग्डवत करेंगे॥ ११। उस के भाई तो उस से डाह रखते घे पर उस को पिता ने उस के उस यसन की स्मरण रक्खा ॥ १२ । श्रीर उस के भाई ग्रपने पिता की भेड वर्कारेया की चराने के लिये शक्तेस की गये॥ १३ । तब इस्राएल् ने यूवुफ से कदा तेरे भाई ता एकोम् में चरा रहे होगे हो जा मै तुक्ते उन की पास भेजता हू उस ने कहा जी खाचा ॥ १८। उस ने उस से कहा जा ग्रापने भाइया श्रीर भेड वकरिया का दाल देखकर मेरे पास समाचार ले ग्रा सा उस ने उस की देव्रोन् की तराई में विदा कर दिया श्रीर वह जाकर शकेम् के पास पहुंचा था, ९५ । कि किसी जन ने उस की मैदान में भ्रमते हुए पाकर उस चे पूका तूषया ठूंकता है॥ ९६ । उस ने कदा में तो श्रपने भाइया की ठूठता हू मुक्ते बता कि वे कहा चरा रहे हैं॥ १०। उस जन ने कहा वे तो यहा से चले गये है थ्रीर में ने उन की यह कहते सुना कि स्राक्षा इस दोतान् को चले सा पृसुफ स्रापने भाइया के पास चला थ्रीर उन्हे दातान् मे पाया ॥ <sup>९८</sup> । जब उन्हें। ने उस के। ग्राप्ते दूर से देखा तब उस के निकट श्राने से पहिले उसे मार डालने की युक्ति विचारने लगे॥ १९ । श्रीर वे स्नायस मे कदने लगे देखे। ब्रहस्बपूदेखनेहारा स्नारहा है॥ २०। **बेा श्राश्चे। इस उस को घात करके किसी ग्र**इंटे में **डाल देतव कहेंगे कि कोई दुष्ट जन्तु उस** की खा गया फिर देखेंगे कि उचके स्त्रियों का बया फल द्योगा॥ २९। यह सुनको स्त्रीन् ने उस क्यो उन की

<sup>(</sup>१) मूल में याक्य की वयावली।

<sup>(</sup>१) मूल में गुफी देख।

हाथ से बचाने की मनसा से कहा इम उस की प्राया के लिये बहुत दिन ली विलाप करता रहा ॥ ३५। से तो न मारें॥ २२ । फिर स्वेन् ने उन से कहा लाष्ट्र मत वहास्रा उस की जगल के इस गड़हे म डाल दे। श्रीर उस पर हाथ मत उठाग्री। वह उस को उन के द्वाय से हुड़ाकर पिता के पास फिर पहुचाना चाहता था॥ २५। से जब युसुफ अपने भाइया के पास पहुंच गया तब उन्हां ने उस का श्रारक्षा का वह रंगविरंगा पहिने था उतार लिया, २४। श्रीर यूसुफ को उठाकर ग्रङ्हे में हाल दिया गड़हा तो सूखा या उस में भुक्त जल न या॥ ३५। तब वे रेाटी खाने की बैठ गये थीर श्रांखें चठाकर देखा कि इप्रमार्शलेयों का रक दल कटों पर सुप्रान्ध-द्रव्य वलसान् श्रीर गन्धरस लादे हुए गिलाद् से मिस को चला जा रहा है॥ २६। तव यहूदा ने ग्रपने भाइया से कहा खपने भाई की घात करने थार उस का खून किपाने से क्या लाभ द्वारा।। २०। स्रास्रो इम उसे द्रश्मारुलियों के दाघ येच डाले ग्रीर ग्रपना प्राथ उस पर न उठाएं वयाकि यह हमारा भाई थीर हाड मास ही है सा उस के भाइयों ने उस की मानी ॥ २८ । तब मिद्यानी ब्योपारी उधर से द्वाकर पहुंचे से वृतुष के मार्ग ने उस की उस गाइंदे में से खींचके निकाला खीर इस्मार्शलयों के हाथ हपे के वीस टुकडों में बेच दिया थ्रीर वे यूसुफ की मिस में ले गये।। २९। थ्रीर इवेन् ने गडहे पर लैटिकर क्या देखा कि प्रसुफ गङ्घे में नहीं है से उस ने श्रपने वस्त्र फाड़े ॥ ३०। थ्रीर भाइया के पास लाटकर कहा लहका तो नही है श्रव में किधर जाल। **३९। से उन्हों ने प्रकृप का यंगरखा से एक वकरे** को मारको उस को लाडू में उसे घोड़ दिया॥ ३२। श्रीर उन्दें। ने उस रंगबिरंगे श्रंगरखे की श्रपने पिता के पास भेजकर कटला दिया कि यह हम की मिला है से। देखकर पहिचान से कि तेरे पुत्र का ग्रंगरखा है कि नहीं ॥ इहा उस नै उस की पहिचान लिया थार कहा हा मेरे पुत्र ही का ग्रंगरखा ती है किसी दुष्ट जन्तु ने उस की खा लिया होगा निःसन्देह यूरुफ फाउ डाला गया है।। ३८। मा याकूत्र ने स्रपने धस्त्र फाइको काँट में टाट पहिना खीर अपने पुत्र 🖰 (१) मूल में नदानिया।

तब उस के सब बेटे बेटिया ने उस की शान्ति देने का यस किया पर उस की शान्ति नहीं श्राई श्रीर वह कहता रहा नहीं नहीं में तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास श्रधोलोक में उतर जालगा से। उस का पिता उस के लिये रीता रहा॥ ३६। थ्रीर मिद्यानियों ने यूसुक की। मिस्र में ले जाकर पे।तीपर्नाम फिरीन् के एक द्याकिम श्रीर जल्लादी के प्रधान के हाथ वेच हाला॥

(यहूदा के पुत्री की उत्पत्ति का वर्णन)

३८ उन्हीं दिनों में यहूदा अपने भाइयें। के पास से चला गया श्रीर हीरा नाम एक श्रदुह्मास्वासी पुरुष के पास डेरा

किया॥ २। वहा यहूदा ने शूनाम एक कनानी पुरुष की बेटी की देखा थार उस की ब्याइकर उस के पास गया॥ ३। वह गर्भवर्ता द्वाकर एक पुत्र जनी श्रीर यहूदा ने उस का नाम एर् रक्खा॥ ४। थ्रीर बह फिर गर्भवती द्वाकर एक पुत्र थ्रीर जनी थ्रीर उस का नाम स्रोनान् रक्खा॥ धाफिर वह एक पुत्र स्रीर जनी ग्रीर उस का नाम शेला रक्खा ग्रीर जिस समय वह इस की जनी उस समय यहूदा कजीव् में रहता था॥६। श्रीर यहूदाने तामार्नाम एक स्त्री से श्रपने जेठे एर् का<sup>े</sup> विवाह कर दिया॥ **१। पर** यहूदा का वह जेठा २५ जी यहावा के लेखे में दुष्ट र्षो इस लिये यद्दावा ने उस की मार डाला॥ ८। तव यहूदा ने स्रोनान् से कदा श्रपनी भीजाई की पास जा श्रीर उस की साथ देवर का धर्मा करके श्रपने भाई के लिये सन्तान जन्मा॥ १। श्रीनान् तो जानता था कि सन्तान मेरा न ठडरेगा से। जब वह अपनी भाजाई के पास गया तक उस ने भाम पर स्खलित करके नाश किया न हो कि उस को अपने भाई के लिये सन्तान उत्पन्न करे॥ १०। यह जी काम उस ने किया थे। यद्दीवा की वुरा लगा सी उस ने उस की भी मार डाला॥ १९। तब यहूदा ने इस डर के मारे कि कही ऐसा न हो कि ग्रंपने

भाइया की नाई शेला भी मरे श्रपनी वर तामार् से कहा जब ला मेरा पुत्र शेला समर्थ न है। तब लों श्रपने पिता के घर में विधवा ही बैठी रह सा तामार जाकर अपने पिता के घर मे बैठी रही।। १३। बहुत दिन के बीतने पर यहूदा की स्त्री जा शू की बेटी घी से मर शई फिर यहूदा शोक से कूटकर श्रयने मित्र हीरा श्रदुल्लाम्वानं समेत तिम्ना की श्रपनी भेड़ बर्कारेया का राग्रां कतराने के लिय गया ॥ १६ । श्रीर तामार् की यह समाचार मिला कि तेरा सबुर तिया की श्रपनी भेड़ वकरिया का राष्ट्रां कतराने के लिये जा रहा है ॥ १४ । तव उस ने यह साचकर कि भेला समर्थ ती हुआ पर मै उस की स्त्री नहीं द्वाने पाई अपना विधवापन का पश्चिरावा उतारा श्रीर वुकी डालकर श्रपने की कांप लिया थ्रीर श्नेम् नगर के फाटक के पास जो तिमा के मार्ग में है जा घैठी॥ १५। उस की देखकर यहूदा ने वेश्या समका क्योंकि वह श्रपना मुद्द ठापे हुए थी। १६। सा उस ने उसे श्रपनो यह न जानका मार्ग से उस की ग्रीर फिरके कहा मुक्ते खपने पास खाने दे उस ने कहा मै तुक को अपने पास आर्ने दृतो तूमुके क्यादेगा॥ १९। उस ने कहा मै यापनी वक्तरियों से से वक्तरी का एक वर्द्वा तेरे पास भेज ट्रगा तब उस ने कहा भला उम के भेवने ले। क्या तू हमारे पास कुछ खन्धक रख जाएगा॥ १८। उस ने पूका में क्षीन सा वन्ध्रक तेरे पास रख जाज। उस ने कहा स्रपनी बह छाप थ्रीर होरी थ्रीर श्रपने हाथ की छड़ी। तब उस ने उस की वे वन्तरं दिई थीर उस के पास गया से वह उस से गर्भवती हुई॥ १९ । तब वह उठकर चली गर्इ श्रीर श्रपना बुकी उतारके श्रपना विधवा-पन का पोइरावा फिर पोइने रही॥ २०। तव यहूदा ने वकरो का एक बच्चा अपने मित्र उस अदुल्लाम्-वासी के हाथ भेज दिया कि घह वन्धक की उस स्त्रीको झाथ से हुड़ा ले ग्रास ग्रीर उस की न पाकर, २१ । उस ने बहा के लोगो से पूछा कि बह देवदासी कहा दै का रनैस् में मरी की एक छोर देश थी उन्दे। ने कहा यहां तो की दे देवदासी न

श्री॥ ३३। से। उस ने यहूदा के पास लै। टके कहा मुक्ते यह नहीं मिली वरने उस स्थान के लेगों। ने कहा कि यहा तो कोई देवदासी न रही ॥ ३३। तव गहुदा ने कहा श्राच्छा यह समध्य उसी के पास रहने देनही तो इस लाग तुच्छ गिने जाएगे देग्य मैने वकरी का यह बच्चा भेज दिया पर बह तुओं नहीं मिली॥ २४ । तीन महीने की पोक्टे यहूदा को यह ममाचार मिला कि तेरी बहु ने व्यक्तिचार किया वरन वह व्यक्तिचार से गर्भवतो भी पुर्द तव यहूदा ने कहा उस की वाल्य से खायी कि वद जलाई जाग ॥ २५ । जब उसे निकाल रहे घे तब उस ने श्रपने सहर के पास कहला भेजा कि जिस पुरुष की ये वन्तुरं है उसी से मैं गर्भवती हू फिर उस ने यह भी कहलाया कि परिचान तो सही कि यह काप थीर डोरी थीर कही किस की है। २६। यहदा ने उन्दे पहिचानकर कहा बह ता मुक्त से कम दोषो है क्योकि मैने उसे श्रपने पुत्र जेला को न व्याइ दिया। श्रीर उस ने उस से फिर कभी प्रसरा न किया ॥ २०। जब उस के जनने का समय श्राया तब क्या जान पहा कि उस की गर्भ में जुड़ीरे हैं॥ भ्द । श्रीर जब बर जनने लगी तब गक बालक ने श्रपना राष वकाया श्रीर जनाई धाई ने लाल मूत लेकर उस के धार्थ में यह कहती हुई बाध दिया कि पहिले यही निकला॥ २९। जब उस ने राध समेट लिया तब उस का भाई निकल पढा ग्रार उस ने कहा तूने क्यों दरार कर लिया है इस कारण चस का नाम पेरेस् रक्ष्या गया॥ ३०। णी हे उस का भाई सी निकला जिस के हाथ में वह लाल मृत यन्धा या थ्रीर उस का नाम जेरह् रक्खा गया ॥

(यूनुफ के बन्दीगृह में पड़ने छीर उस से छूटने का वर्णन)

र्दे जिल्ला यूसुर्यं मिस में पहुचाया गया तय पातीपर्नाम एक मिमी-नो फिरोन का हासिम श्रीर जल्लादों का प्रधान

<sup>(</sup>१) यथे।त् टूट पद्ना ।

चा उत ने उस की उस की ले प्रामेहारे प्रमार्गलियों के राष में सें।ल लिया ॥ २ । जब यूमुफ ग्रपने उस मिसी स्वामी के घर में रहा तव यदीवा उस के र्श्वा रहा से वह भारयमान पुरुष है। गया॥ इ। शार प्रमुफ के स्थामी ने देखा कि यहाबा उस के संग रत्ता है थार जा काम घट करता है टस को यहावा उस की राध से सुफल कर देता है। 8। तब उस की अनुग्रह की दृष्टि उस पर दुई ग्रीर वद उस का टहलुमा ठहराया गया फिर उस ने उस की अपने घर का प्रधिकारी अरके अपना सब कुछ उस के छाथ में साप दिया ॥ ५। खीर त्रव में उस ने उस को। यापने घर थीर यापने सव कुछ का श्रधिकारी किया तथ से यहावा यूसुफ के कारत उस मिसी के घर पर आशीप देने लगा थै।र क्या घर में वया मैदान ने उस का जो कुछ घा सव पर यदावा की श्राणीय देशती थी॥ ई। ने उन ने श्रपना उद्य कुछ युक्त की राथ में यहा तक छोड दिया कि प्रपने खाने की रोटी की कोड़ वह अपनी संपति का दाल कुछ न जानता था ग्रीर यूसुफ मुन्दर थार रपवान या ॥ ७। इन वातों के पांके उस के स्त्रामी की स्त्री ने युनुफ की ख्रोर क्राख लगाई गार कहा मेरे साथ से। ॥ ८। उस ने नकारके ग्रपने स्वानी की म्ली से कहा सुन जो कुछ इस घर में मेरे हाथ में है सा मेरा स्वामी खुक नही जानता पीर उस ने श्रपना सक कुछ मेरे राण में सैांप दिया है। १। इस घर में मुक्त से बड़ा को ई नहीं ग्रीर चय ने तुभी क्रोड जी उस की स्त्री है मुभा से सुख नहीं रख छोड़ा से। मैं मेसी वही दुष्टता करके परमेख्वर का अपराधी क्यों चनुं॥ १०। ताभी वह दिन दिन पृथुफ से वात करती रही पर उस ने चय की न हुनी कि कही उस के पास लेटे या उस के संगरदे॥ १९। एक दिन क्या हुआ कि बड श्रापना जाम काज करने की घर में गया श्रीर घर के सेवकी से से कोई घर मे न था ॥ १२। तव उस म्त्री ने उस का वस्त्र प्रमहकर कहा मेरे माथ से पर वह श्रपना वस्त्र उस के हाथ में क्वेडियार भागा श्रीर बाहर निकल गया ॥ १३। यह देखकर की धित हो. ३। उन्हें कीट कराके बहादों के प्रधान

कि वह श्रपना वस्त्र सेरे द्वाच में क्वेंडकर छाइर भाग गया, 98। उस स्त्री ने अपने घर की सेन्नकी की युलाकर कहा देखी यह एक इन्नी मनुष्य की इम से ठडोली करने के लिये इमारे पास ले खाया है वह तो मेरे साथ चाने के मतलव से मेरे पास क्षाया थैं।र मै कचे स्वर से चिल्ला उठी॥ १५। थैं।र मेरी बड़ी चिल्लाइट सुनकर वह सपना वस्त्र मेरे पास क्षेत्रहक्षर भागा खीर बाहर निजल गया॥ १६। श्रीर बह उस का बस्त उस के स्वामी के घर खाने ले श्रपने पास रक्खे रही॥ १७। तब उस ने उस से इस प्रकार की बाते वाहीं कि बह इब्री दास जिस की तू इमारे पास ले आया है सा सुभ से ठठाली करने को मेरे पास श्राया था॥ १८। श्रीर जब मै कचे स्वर से चिल्ला उटी तव वह ग्रापना वस्त्र मेरे पास क्षीड़कर वाटर भाग गया॥ १९ । अपनी स्त्री की ये वाते मुनकर कि तेरे दाम ने सुका से ऐडुसा ऐसा काम किया यूसुफ के स्त्रामी का कींप भडका॥ २०। थ्रीर यूचुफ के स्वामी ने उस की पलडामर एक गुम्मट में जहा राजा के वन्धुए छन्धे रहते थे डलवा दिया से। वह उस गुम्मट में रहने लगा॥ २९। पर यहावा यूनुफ के संगरहा श्रीर उस पर क्षस्या किई श्रीर गुरसट के दारीगा से डस पर जनुग्रद की दृष्टि कराई ॥ २२ । वरन गुस्सट के दारीगा ने उन सब बन्धु थों की जी गुम्मेट मे थे युष्फ के दाथ में मैं। दिया श्रीर जी जी काम वे वहा करते थे उन का करानेहारा वही होता था॥ २३। गुम्मट के दारीमा के वश में जो कुछ था उस में से उस का कोई वस्तु देखनी न पहती थी वयोकि यहावा गृक्क के साथ था श्रीर जा क्छ वह करता या यद्यावा उस की सुफल कर देता या॥

80. जुन वातों के पीके मिस्र के राजा के पिलानेहारे श्रीर पकानेहारे ने अपने स्वामी का कुछ श्रापराध किया॥ ३। तब फिरीन ने अपने उन देा झांकिमों पर अर्थात् पिलाने-हारों के प्रधान थार पकानेहारों के **प्रधान पर** 

हत्त्वादिया॥ ४। तव जल्लादे के प्रधान ने उन को युक्षफ को छाथ सैौंपा थीर घट उन की ठटल **।** श्रीर मिन के राजा का पिलानेदारा खीर पकाने-द्वारा जो गुम्मट में वन्धुर घे उन दोनों ने एक दी रात मे श्रपने श्रपने द्वानदार के श्रनुसारः स्वप्न देखे॥ दै। विद्यान की जब यूदुफ उन के पास गया तब चन पर जा द्राष्ट्र किं है तो क्या देखा कि वे उदास है।। ७। से। उस ने फिरोन के उन टाकिमों से जे। उस के साथ उस के स्वामी के घरवाले बन्दीगृह में घे पूछा कि स्नाज तुम्हारे सुद्द क्यों मूखे दे॥ दें। उन्हों ने उस से कहा इस दोनों ने स्वप्न देखा है थै।र उन के फल का कोई कड़नेद्दारा नहीं। युसुफ ने उन से कहा वया म्यूपों का फल कहना परमें प्यार क्य काम नहीं है मुभ से ग्रपना ग्रपना स्वप्न वताग्रा॥ रें। तव पिलानेहारी का प्रधान श्रपना स्वप्न प्रसुफ की यो वताने लगा कि मुक्ते स्वप्न मे क्या देख पड़ा कि मेरे साम्हने एक दाखलता है॥ १०। ग्रीर उस दाखलता में तीन डालियां है ख्रीर उस में माना कालियां लगीं थीर वह फूली थीर उस के गुळों से दाख लगकर पक गर्च॥ १९। थ्रीर फिरीन का कटोरा मेरे हाथ मे था सा मे ने उन दाखों का लेकर फिरीन के कटोरे में निचोडा थीर कटोरे की फिरीन के ष्टाच मे दिया॥ १३ । यूसुफ ने उस से कदा इस का फल यह है कि तीन डालियों का वर्षतीन दिन है। १३। से तीन दिन के भीतर फिरोन तुभे बढाकर तेरे पद पर फेर उद्दरास्मा स्त्रीर तू श्रागे की नाई फिरान का पिलानेहारा द्वाकर उस का कटोरा उस के द्वाय में फिर दिया करेगा। **98। ये। जब तेरा भला द्वागातव मुक्ते श्रपने मन** में रक्खे रहना थार मुभ पर कृपा करके फरीन से मेरी चर्चा चलाना श्रीर इस घर से मुक्ते हुड्या देना ॥ ९५। क्योंकि सचमुच में इत्रियों के देश से चुराया गया थ्रीर यहाँ भी में ने कोई देश काम नहीं किया

के घर से के उसी गुम्मट में जहां युनुफ वश्धुम्रा था | जिस के कारण में इस ग्रह है में हाला जातं॥ १६। यह देखकर कि उस स्वप्न का फल ख़च्छा निकला पकाने-दारा के प्रधान ने पूरुफ से कहा मैं ने भी स्वप्न देखा करने लगा से वे कुछ दिन ली बन्दीगृह में रहे॥ है वह यह है कि माना मेरे सिर पर सफेद राटी की तीन टोकरिया है ॥ १९ । थीर कपर की टे करी में फिरौन के लिये सब प्रकार को पकी पकाई वस्तर्ग है श्रीर पन्नी मेरे सिर पर की टीकरी में से उन यज्यों को खारदे है। १८। यूसुफ ने कहा इस का फल यह दै कि तीन टीकरिया का अर्थ तीन दिन है ॥ १९ । सा तीन दिन को भीतर फिरान तरा सिर कटवाकर तुमे एक वृत्त पर टगवा देगा श्रीर पन्नी तेरे मास की खाएंगे॥ २०। तीसरे दिन जी फिरोन का जन्मदिन या उस ने अपने सब कर्म-चारियों की जेवनार किई ग्रीर उन में से पिलाने-**टारी के प्रधान ग्रीर पकानेदारी के प्रधान दोनी** को वन्दीगृष्ट से निकलवायाः॥ २१। श्रीर पिलारे-हारीं के प्रधान की ती पिलानेहारे का पद फेर दिया से। वद कटोरे की फिरीन के धाथ में देने लगा ॥ २२ । पर पकाने हारी के प्रधान की उस ने टंगवा दिया जैसा कि यूसुफ ने उन के स्विप्नें का फल उन से कहा घा॥ २३ । पर पिलाने हारी के प्रधान ने यूसुफ की स्मरण न रक्त्या भूल ही गया॥

> ४१ - पूरे दो बरस के बीते पर फिरान ने यह स्बाब देखा कि में माने। नील नदी के तीर पर खडा हू॥ २। थ्रीर उस नदी में से सात सुन्दर श्रीर मे। टी में। टी गार्य निकलकर ककार की घास चरने लगी॥ ३। श्रीर वया देखा कि उन के पीक्रे थ्रीर सात गाये जा कुदय थ्रीर डागर है नदी से निकसी खाती है थ्रीर दूसरी गाये। को निकट नदीको तीर परखडी छुई ॥ ४। तव माना इन बुद्धप श्रीर डांगर गायों ने उन सात सुन्दर क्षीर मोटी मोटी गाया की खा डाला। तव फिरीन जाग उठा॥ ५ । फिर बद्द से। गया छै।र दूसरा स्वप्न देखा कि एक डठी में से सात माटी छी।र

<sup>(</sup>१) मूल में श्रापने श्रापने स्वप्न की फल कड़ने की ग्रामुनार। (२) मूल में तेरा सिर उठाके।

<sup>(</sup>१) मूल में तेरा विर तुम पर से चठाके। (२) मूल में दोगा के विर चठाये। (१) मूल में योर्।

क्राच्छी प्राप्छी बार्ल निकाली प्राप्ती हैं। ई। क्षीर क्या | नीस नदी के तीर पर खड़ा हूं।। १८। फिर क्या देखा कि उन के पीके सात बार्च पतली ग्रीर पुरवाई देखा कि नदी मे से सात मोठी श्रीर सुन्दर सुन्दर से मुक्तीई हुई निकली खाती हैं ॥ छ । ग्रीर माने। इन पतली वाला ने उन सातों माठी थै।र अन से भरी हुई बालां का निगल लिया। तब फिरीन जागा थीर यह स्त्रप्रही था॥ ८। भीरकी फिरीन का मन व्याक्त हुया थै।र उस ने मिस के सब क्येरितिपयी थीर पाँखतों का युलवा भेजा थीर उन का श्रपने स्या की बताये पर उन मैं चे की ई उन का फल फिरीन से न कप्ट सका ॥ ९। तब पिलानेप्टारी का प्रधान फिरोन से वाल उठा कि मुक्ते प्राज के दिन व्यपने व्यपराध चेत क्षाते हैं॥ १०। जय फिरीन ग्रपने दाकों से क्रोधित दुत्रा था ग्रीर मुक्ते श्रीर दूबरा स्यप्न देखा कि माना एक ही इंठी में सात प्रकानेदारों के प्रधान की भैद कराके जल्लादों के ग्राच्छी श्रच्छी ग्रीर श्रव से भरी दुई खालें निकली प्रधान के घरवाले वन्दोगृह में डाल दिया था, ११। ग्राती है ॥ २३। फिर क्या देखता हूं कि उन के तब हम दोनों ने एक हो रात में ग्रापने ग्रापने होनहार पीक्षे श्रीर चात वालें हूकी हूकी ग्रीर पतली श्रीर के ग्रापन स्वा रेखा। १२। ग्रीर वहां हमारे पुरवाई में मुर्भाई हुई निकलती है ॥ २४। श्रीर साथ एक इन्नी जवान था जो जल्लादों के प्रधान माने। इन पतली वाला ने उन मात श्रक्की श्रक्की का दास था सा दम ने उस की वताया थीर उस वालों की निगल लिया। इसे मै ने ज्योतिवियों ने इमारे स्वप्नों का फल इम से कहा इम में से एक की वताया पर इस का समभानेहारा की ई नहीं एक के म्यप्न का फल उस ने बता दिया॥ १३। श्रीर मिला ॥ २५। तब यूसुफ ने फिरीन से कहा फिरीन हैं हो हो का फल उस ने इस से कहा देशा देशा का स्वप्न एक हो है परमेश्वर हो काम किया निकला भी श्रर्थात् मुक्त को तो मेरा पद फिर मिला चाइता है उस की एस ने फिरीन की जताया है। पर वह टांगा गया॥ १४। तब फिरोन ने यूसुफ की २६। व सात श्रच्छी श्रच्छी गायें सात वरस है श्रीर युलवा भेना श्रीर वह ऋटपट गहरें में में निकाला व सात श्रच्छी श्रच्छी बालें सात वरस है स्वप्न एक गया थ्रीर बाल मुंडबा बस्त्र बदलके फिरीन के ही है। २०। फिर उन के पी हे जा डांगर थ्रीर पास क्राया ॥ १५ । फिरीन ने यूसुफ से कदा ने ने कुडील गायें निकली क्षीर जी सात कूकी कीर पुरवाई ग्का स्त्रपू देखा थै। र उस के फल का कप्टनेप्टारा कोई नहीं थीर में ने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न मुनते ही उस का फल कह सकता है। ९६ । यूनुफ ने फिरीन से कहा में तो कुछ नहीं कर समता परमेश्वर ही फिरीन के लिये मंगल का मिख देश में बढ़े सुकाल के सात बरस ग्रानेहारे व्यक्षान कराए ॥ १० । से फिरीन यूर्फ से कप्टने है ॥ ३० । ख्रीर उन की पीहे अकाल की सात बरस लगा में ने प्रपने स्त्रपू में वया देखा कि माना में

गार्ये निकलकर ककार की घास चरने लगीं॥ १९ । फिर,क्या देखा कि उन के पीड़े सात श्रीर गार्य निकली श्राती हैं जो दुवली श्रीर बहुत कुक्प श्रीर डागर है में ने तो सारे मिस देश में ऐसी कुड़ील गार्य कभी नहीं देखीं॥ २०। श्रीर माना इन डांगर थै।र कुढ़ील गायां ने उन पहिली सातां मोटी मोटी गायों की खा हाला॥ २९। श्रीर जब वे उन की खा गई घीं तब यह समभ न पहा कि वे उन की खा गई हैं कोकि उन का क्य पहिले के बराबर व्ररा दी रहा तव में जाग उठा ॥ ३०। फिर में ने में मुर्फाई हुई वार्ले हुई वे श्रकाल के सात बरस होगे ॥ भ्रद्र । यह यही बात है जो मैं फिरीन से कह चुका दू कि प्रमेश्वर जो काम किया चाहता है से। उस ने फिरोन को दिखाया है ॥ २९ । सुन सारे थाएंगे थीर मिस्र देश में वह सारा सुकाल विसर जाएगा थ्रीर श्रकाल से देश नाथ देशा॥ ३९। श्रीर चस प्रकाल के कारण जा पीक्ने प्राएगा यह मुकाल देश में स्मरण न रहेगा क्योंकि वकात श्रत्यना भारी

<sup>(1)</sup> मूल में अपने अपने स्वप्न के फल करने के बानुवार।

<sup>(</sup>श) मूल में भेरे बिना ।

श्रोर से स्थिर किई हुई है श्रीर परमेश्वर इसे श्रीघ्र ही पूरा करेगा ॥ ३३। चे ग्युव फिरोन किसी समसदार थीर वृद्धिमान पुरुष की खोर्ज करके उसे मिस देश पर प्रधान ठहराए ॥ ३४। फिरीन यह अरले देश पर क्राधिकारियों का ठइराए श्रीर जब ले। सुकाल के सात बरस रहे तब लों मिस्र देश की चपन का यच-मांश लिया करे ॥ ३५ । वे इन श्रच्छे वरसे। मे सव प्रकार की भोजनवस्तु बटोर वटारकर नगर नगर मे यन की राशिया भेाजन के लिये फिरोन के वश मे करको उन की रक्षा करे॥ ३६ । श्रीर बह भाजन-वस्तु ग्राकाल के उन सात व्यरसे। के लिये जी मिस देश में आएंगे देश के भाजन के निमित्त रक्खी रहे जिस से देश उस प्रकाल से सत्यानाश न दे। ॥ ३०। यह वात फिरोन थीर उस के सारे कर्म-चारिया को अच्छी लगी॥ इद। से फिरान ने अपने कर्माचारियों से कहा इस पुरुष के समान क्या श्रीर कोई ऐसा मिलेगा कि परमेश्टर का श्रात्मा इस मे रहता हो ॥ इर । फिर फिरीन ने यूसुफ से कहा परमेश्वर ने जो तुभी इतना ज्ञान दिया है ग्रीर तेरे तुल्य को ई समभदार थै।र खुद्धिमान नहीं, ४०। इस कारण तू मेरे घरका श्राधकारी हो श्रीर तेरी श्राज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी केवल राजगड़ी के विषय में तुभा से वहा उद्दख्ता॥ ४९ । फिर फिरौन ने यूसुफ से कद्दा सुन में तुक्त की मिस्र की सारे देश के जपर ठइरा देता हू ॥ ४२। तस्र फिरीन ने अपने द्वाय से अगूठी निकालके युसुफ के द्वाय मे पहिना दिई श्रीर उस की सूदम सनी के वस्त्र पहिनवा दिये श्रीर उस के गले में से ने की गोप **डाल दिई, 83 । श्रीर उस की श्रपने दूसरे रथ** पर चढवाया थार लाग चस के खागे खागे यह पुकारते चले कि घुटने टेक घुटने टेक' सा उस ने उस की मिस्र को सारे देश के जपर ठइराया॥ ४८। फिर फिरीन ने यूसुफ से कहा फिरीन तेर में हू थे।र सारे

होगा ॥ ३२ । श्रीर फिरोन ने जो यह स्वप्न दो बार विख देश में कोई तेरी खाजा विना हाथ पांठ न देखा इस का भेद यह है कि यह बात परमेश्वर की हिलाग्गा॥ ४५। ग्रीर फिरीन ने यूसुफ का नाम सापन-त्पानेद्वः रक्तवा श्रीर स्त्रीन् नगर के याजक पातीपेरा की घेटी ग्रायनत् से उस का व्याह करा दिया। ग्रीर ग्रुमुफ निकलकर सिस देश से घूमने फिरने लगा॥ ४६ । जब यूसुफ मिस के राजा फिरीन के सन्मुख खडा हुया तव वह तीस वरस का या से। वह फिरीन के सन्मुख से निक्त तकर मिन्न के सारे देश में दौरा करने लगा ॥ ४० । मुकाल के साता वरसें में भूमि वहुतायत से ऋत् उपनाती रही॥ 8द । थ्रीर यूसुफ उन साता वरसा में सब प्रकार की भे।जनवस्त्रं जो मिन देश में दोती थी घटोर वटारके नगरीं में रखता गया एक एक नगर की चारी खोर के खेती की भीजनवन्तुखी की यह चसीनगर में सचय करता गया॥ ४९ । से। युसुफ ने श्रम् की समुद्र की वालू के समान श्रत्यना बहुतायत से राशि राशि करके रक्का यहां लो कि उस ने उन का जिनना क्रोड दिया व्योक्ति व ग्रसस्य हो गई।। ४०। स्रकाल के म्यन वरस के स्राने से पहिले यूषुफ के दे। पुत्र खोन् के यानक वातीवेरा की बेटी क्रायनत् से जन्मे ॥ ५९ । ख्रीर यूयुफ ने श्रपने जेठे का नाम यद कदके मनध्ये रक्त्या कि परमेश्वर ने मुक्त से मेरा सारा क्रोग श्रीर मेरे पिता का सारा घराना विसरवा दिया है॥ ५३। थै।र दूसरे का नाम उस ने यह कहकर रप्रैम् रक्ता कि मुक्ते दु ख भागने को देश में परसेश्वर ने फुलाया फलाया है। ५३। श्रीर मिस्र देश के सुकाल के वे सात व्यस निपट गये॥ ५८। श्रीर श्रकाल के सात वरस यूस्फ के कदे के अनुसार थाने लगे थैं।र सब देशी मे श्रकाल पदा पर सारे किस देश से श्रम था॥ ५५। जब निस्त का सारा देश भूखे। मरने स्त्रा। तब :प्रसा फिरान से चिल्ला चिल्लाकर राठी मागने लगी थार वह सब मिसियों से कहा करता था प्रसुफ के पास

40

<sup>(</sup>१) मूल में स्त्रमेक्। इस मिस्ती ग्रव्ट का स्त्रर्थ निश्चित नहीं।

<sup>(</sup>१) इस मिस्रो यब्द के यार्थ में सदेह है। (२) मूल में मुद्धी भर भरके। (३) ग्रर्थात् विसर्वानेहारा i (४) ग्रर्थात् ग्रत्यन्त उपजाक ।

जायों खार जा फुछ बह तुम से किए बही करें। | प्रभु तेरे दास भाजनवन्तु साल लेने की। खाये हैं। | प्रभु तेरे दास भाजनवन्तु साल लेने की। खाये हैं। | प्रभु तेरे दास भाजनवन्तु साल लेने की। खाये हैं। | प्रभु तेरे दास भाजनवन्तु साल लेने की। खाये हैं। | प्रभु तेरे दास भाजनवन्तु साल लेने की। खाये हैं। | प्रभु तेरे दास भाजनवन्तु साल लेने की। खाये हैं। | प्रभु तेरे दास भाजनवन्तु साल लेने की। खाये हैं। | प्रभु तेरे दास भाजनवन्तु साल लेने की। खाये हैं। | प्रभु तेरे दास भाजनवन्तु साल लेने की। खाये हैं। | प्रभु तेरे दास भाजनवन्तु साल लेने की। खाये हैं। | प्रभु तेरे दास भाजनवन्तु साल लेने की। खाये हैं। | प्रभु तेरे दास भाजनवन्तु साल लेने की। खाये हैं। | प्रभु तेरे दास भाजनवन्तु साल लेने की। खाये हैं। | प्रभु तेरे दास भाजनवन्तु साल लेने की। खाये हैं। | प्रभु तेरे दास भाजनवन्तु साल लेने की। खाये हैं। | प्रभु तेरे दास भाजनवन्तु साल लेने की। खाये हैं। | प्रभु तेरे दास भाजनवन्तु साल लेने की। खाये हैं। | प्रभु तेरे दास भाजनवन्तु साल लेने की। खाये हैं। | प्रभु तेरे दास भाजनवन्तु साल लेने की। खाये हैं। | प्रभु तेरे दास भाजनवन्तु साल लेने की। खाये हैं। | प्रभु तेरे दास भाजनवन्तु साल लेने की। खाये हैं। | प्रभु तेरे दास भाजनवन्तु साल लेने की। खाये हैं। | प्रभु तेरे दास भाजनवन्तु साल लेने की। खाये हैं। | प्रभु तेरे दास भाजनवन्तु साल लेने की। खाये हैं। | प्रभु तेरे दास भाजनवन्तु साल लेने की। खाये हैं। | प्रभु तेरे दास भाजनवन्तु साल लेने की। खाये हैं। | प्रभु तेरे दास भाजनवन्तु साल लेने की। खाये हैं। | प्रभु तेरे दास भाजनवन्तु साल लेने की। खाये हैं। | प्रभु तेरे दास भाजनवन्तु साल लेने की। खाये हैं। | प्रभु तेरे दास भाजनवन्तु साल लेने की। खाये हैं। | प्रभु तेरे दास भाजनवन्तु साल लेने की। खाये हैं। | प्रभु तेरे हो। | प्रभु तेरे हो। | प्रभु तेरे दास भाजनवन्तु साल लेने की। | प्रभु तेरे हो। | प्रभ

(पृतुक के "गाइये। के उम से मिली का पर्मन)

४२ जाव पाकूब ने सुना कि मिस में अब ई ताज उस ने अपने पुत्री से कहा तुम गज दूसरे का मुद्र को ताकते है। ॥ >। फिर उस ने कारा ने ने तो सुनाई कि नित्त में बन्न है सा तुम लाग वहां बाजर हमारे लिये अन माल ले व्याव्या कि एम मरे नही जाते रहे॥ ३। से। युगुफ की दस भार अब में।ल लेने की नियं मिश की गर्य ॥ ४ । घर यूमुफ के भाई बिन्यामीन की याक्रय ने यह देखिकर भाउँयों के माण भेजना नजारा कि कहा ऐसा न दे। कि उस पर कार्द विषत्ति पर्हे॥ ५। का श्रीर श्रीर स्नानदारी की मान्ति दक्षाण्ल् के पुत्र भी खन्न मील लेने श्राय क्योंकि कनार् देश में भी श्रकाल था॥ ६। प्रमुफ ता नित देश का व्यधिकारी या ग्रीर उम देश के क्य लेगों के राघ यही खन्न वैचता घा का जब यूनुफ के भाई खाये तव भूमि पर मुद्द के यस गिरके उर के। रमस्यत् किया ॥ छ । उन के। देखकर यूनुफ ने पोद्दचान हो। लिया पर उन की मास्त्ने धनजान यनकं कड़ीरता के साथ उन से पूका तुम कहा से श्राते हैं। उन्हों ने फदा इस तो कनान् देश में श्रव माल लेने के। पार्व ६॥ ८। युमुफ ने ते। श्रापन भाइये। की परिचान लिया पर उन्धें ने उम की न परिचाना॥ र । मा यूनुफ ग्रापने विस्यपुस्मरण करके जो उस ने उन के विषय देखे थे उन में करने लगा तुम मेदिये दे। एस देश की दुर्दशा की देखने के लिये श्रापे हैं। । १०। उन्हों ने उस से कहा नहीं नहीं है

१९। इम सब एक ही पुरुष के पुत्र है हम सीधे सनुष्य दे तेरे दास भोदिये नही ॥ १२ । उस ने उन में कहा नहीं नहीं तुम इस देश की दुर्दशा देखने धी की श्रापे छे। ॥ १३। उन्हों ने कहा हम तेरे दास यारत भाई हैं श्रार कनान् देशवासी एक ही पुरुष को पुत्र है फ़ाँर छोटा इस समय हमारे पिता को पास है बीर एक रहा नहीं ॥ १४ । यूसुफ ने उन से क्टा में ने की तुम से कहा कि तुम भेटिये ही, ९५। का इस रीति में तुम परखे जाखोगे फिरीन के जीवन की सा जब सा तुम्हारा होटा भाई यहा न याग तव ला तुम यहा से न निकलने पायोगी॥ १६। मेा श्रापन में से एक की भेज दी कि घट तुम्हारे भाई की ले णार थीर तुम लेगा बन्धुयाई में रहेगी दस से तुम्हारी बात परकी आएंगी कि तुम में सञ्चार्ड ई कि नहीं न दोने से फिरीन के जीवन की सी निश्चय तुम भेदिये ही ठल्रारो ॥ १० । तब उस ने डन को तीन दिन ले। घन्दीगृष्ट मे रक्का॥ १८। तीसरे दिन पूरुफ ने उन में कहा एक काम करे। तब जीते रहागे क्योंकि में परमेश्वर का भय मानता ष्ट्रे॥ १९ । यदि सुम सीधे मनुष्य ही ती तुम सब भादया में में एक जन इस वन्दीगृह में वन्धुया रहे थ्रीर तुम श्रपने घरवाला की भूदा घुकाने के लिये ग्रज्ञ सं जाग्रों ॥ २०। फीर प्रपने छोटे भाई की मेरे पास से श्राश्रो या तुम्हारी द्यात सच्ची ठर्हरंगी थीर तुम मार डाले न जायोगी। से। उन्हाे मे बैसा र्घा किया॥ २९। तव उन्दे। ने श्रापस मे कहा नि रुन्देश एम श्रपने भाई के विषय मे दोषी हैं कि जय उस ने एम से गिस्गिहाफो चिनती किई तव इम न यह देखने पर भी फि उस का जीव कैसे संकट में पहा है उस की न सुनी इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं॥ २२। बबेन् ने उन से करा वया में ने तुम से न करा था कि लड़ ने के ष्रपराधी मत है। यार सुम ने न मुना से। देखा श्रव उस के लाष्ट्र का पलटा लिया नाता है॥ २३। युसुफ की थार उन की घातचीत जा रक दुशांपिया की द्वारा होती थी इस से उन की मालूम न था कि

<sup>(</sup>१) मृत्य में, मंगेयम ।

श्रह हमारी समंभत्ता है ॥ ५४। श्रीर बंद उन को पास से | देखकर बे श्रीर उन को पिता हर गये ॥ ३६ । फिर तो फेर दिया गया है देखे। वह मेरे वेारे मे है तव मे शोक के साथ अधीलाक में उतर जाऊगा ॥ उन को जी में जी न रहा थै। र वि एक दूसरे की खीर भय से ताकने लगे ख़ीर बीले कि परमेश्वर ने यह इस से क्या किया है ॥ २९ । से। छे कनान् देश में अपने पिता याकूव के पास आये खीर अपना सारा वृत्तान्त उस से यों वर्णन किया कि, ३०। जी युक्य उस देश का स्वामी है उस ने हम से कठारता के साथ वाते किई थै। र इस की देश की भेदिये ठहराया ॥ ३१। तब इम ने उस से कहा इम सीधे सोग्र हैं भेदिये नही ॥ ३३ । हम वारद भाई एक ष्टी पुरुष के पुत्र है एक ता रहा नहीं खीर क्रोटा इस समय कर्नान् देश में हमारे पिता के पास है। BB । तव उस पुरुष ने जो उस देश का स्वामी है इम से कहा इसी से में जान लूगा कि तुम सीधे मनुष्य द्वाश्रपने मे से एक को मेरे पास क्रोडको ख्रपने घरवालों की भूख व्युक्ताने के लिये कुछ से जाख्रो ॥ ३८ १ थ्रीर ख्रपने छोटे भाई की मेरे पास ले श्रास्रो तब में जानूगा कि तुम भेदिये नहीं सीधे लाग हो थ्रीर तब में तुम्हारे आई की तुम्हें फेर दूगा थ्रीर तुम इस देश में लेन देन करने पाँछोत्रो ॥ ५५। फिर जब वे श्रपने प्रापने बोरे से यह निकालने लगे सब क्या देखा कि गक रक जन को रूपैया की घैली ज्सी के बोरे में रक्क्जी है सा स्पैया की पैलिया की

इटकर रोने लगा फिर उन के पास लाटकर थार उन उन के पिता याकूब ने उन से कहा मुक्त की तुम से बातचीत करके उन में से शिमीन की निकाला ने निर्वण किया देखी प्रदुष नहीं रहा थीर शिमीन थीर उन के साम्हने वन्ध्रया रक्तवा ॥ २५ । तय भी नही खाया थीर खय तुम विन्यामीन् की भी ले युसुफ ने खाजा दिई कि उन के बीरे खन्न से भरे। जाने चाहते हो ये सब विपत्तिया मेरे कपर खा है। श्रीर एक एक जन के वारे में उस के रूपैया की भी पड़ी है। इ०। रुवेन् ने श्रपने पिता से कहा यदि रख दी थीर उन की मार्ग के लिये सीधा दी मी मै उस की तेरे पास न लाऊ ती मेरे दीना पुत्री की उन के साथ ऐसा ही किया गया ॥ २६ । तव व मार डालना तू उस का मेरे हाथ में साप ता दें न उसे श्रापना श्रम् श्रापने ग्रदेशे पर लादकर वहाँ से चल तेरे पास फिर परुचा ट्रुगा॥ ३८। उस ने कहा मेरा विये ॥ २०। सराय में जय रक ने ग्रपने गददे की पुत्र तुम्हारे संग न जाएंगा क्योंकि इस का भाई मर चारा देने के लिये श्रापना वारा खाला तब उस का ग्राया ग्रार बह श्रकंला रह ग्राया से जिस सार्ग से रूपैया वारे के मोइड़े पर रक्खा हुआ देख पडा ॥ तुम जास्रोगे उस में यदि उस पर कोई विपत्ति स्ना २८। तब उस ने श्रापने भाइयो से कहा मेरा खपैया पडे तो तुम्हारे कारण में इस प्रद्धे बाल की श्रवस्था

> 83. स्त्रीपर खकाल देश में कीर भारी दें। गया॥ २। से। जब बह श्रज्ञ को छे मिस्र से ले श्राये चुका गया तब उन के पिता ने उन से कदा फिर जाकर इमारे लिये घोड़ी सी भोजनवस्तु माल ले ग्राम्रो ॥ ३ । तव यष्ट्रदा ने उस से कहा उस पुरुष ने इस से चिता चिताकर कहा कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे स्मान ग्राम ते। तुम मेरे चन्मुख न<sup>ँ</sup>ग्राने पाग्रोगें ॥ ८ । सेा यदि तू<sup>ँ</sup> हमारे भाई की दमारे स्त्राभे जे तब ती दम जाकर तेरे लिये भीजनवम्तु माल ले श्रारंगी ॥ ५ । पर यदि तू चस की न भेजें ती इस न जाएंगे क्यों कि उस पुरुष ने इम से कहा कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे सग न द्वी ती तुम मेरे सन्मुख न खाने पार्ख्वोगे॥ ६। तब इसारल् ने कहा तुम ने उस पुरुष की यह वताकर कि हमारे एक श्रीर भाई हैं क्या मुक्त से वुरावर्ताव किया॥ ७। उन्हों ने कहा जव उस पुरुष ने हमारी और हमारे कुटुन्थियों की दशा की इस रोति पूछा कि क्या तुम्हारा पिता श्रय ली जीता है क्या तुम्हारे कोई श्रीर भार्ट भी है तब

<sup>(</sup>१) मूल में भागते पिता के।

<sup>(</sup>१) मूल में मुन नेरे पक्के याल प्राचीलाक में बीक की साथ चतारागे।

प्रापने भाई के। यहाँ ले प्राप्ते। । दा फिर यहूटा व यूनुम के घर के प्राधिकारी के निकट घर के ने खपने पिता समास्त् से कहा उस सहके की मेरे चंग भेव दे कि इस चले जागं इस से एम श्रीर तू श्रीर इसारे यालयञ्चे सरने न पाणंगे जीते रहेंगे ॥ र। में उस का जामिन हाता हू मेरे ही दाय से तू उस की फेर लेना यदि में उस की तेरे पास पहुंचाकर माम्दने न खरा कर दूं ती में मदा के लिये तेरा व्यवराधी ठरम्या ॥ १०। यदि रम लाग विलम्ब न ट्रिसरा स्पेया भी भाजनवन्तु माल लेने की ले स्राये करते ती श्रव की दूमरी बार लैंडिकर श्रा चुकते ॥ हैं हम नहीं जानते कि हमारा स्पैया हमारे बोरी मे १९। तय उन के पिता एयाएल् ने उन से कदा । किस ने ग्ल दिया था॥ ३३। उस ने कहा सुम्हारा याँद चन्नमुच केनी शी बात है तो यह करे। इस देश क्षणल है। सत हरे। तुम्हारा परमेश्टर की तुम्हारे की उत्तम उत्तम वम्तुकी में से पुछ कुछ अपने बोरी पिता का भा परमेश्वर है उसी ने तुम की तुम्हारे में उम प्रमुप के लिये भेट ने जायों जैसे थाडा का घारी में धन दिया देशा तुम्दारा बर्पया मुक्त की ती यलसान थीर थोखा मा मधु शार कुछ मुगन्ध द्रव्य शार मिल गया था थार उस ने शिमान् की निकालकर शन्धरस पिम्ते थ्रीर घाटाम ॥ १२ । फिर ग्रपने ग्रपने विन के संग कर दिया ॥ २४ । तब उस जन ने उन माघ दूना चर्षया ले लाग्रा ला दर्पया सुम्दारे दारी के मन्प्या का यूमुफ के घर में से जाकर जस दिया मारहे पर फोर दिया गया उस को भो रोते जायो। श्रीर उन्दों ने अपने पार्थी को छोया श्रीर उस ने एवा जानिये यह भूल से दुश्रा हो। ॥ १३ । श्रीर अपने उन के गददी के लिये चारा दिया ॥ २५ । तब यह भार्य की भी मंग नकर उम पुरुष के पाम फिर जाग्रा, मुनके कि खाज एम की यही भीजन करना दीगा 98 । जीर मर्द्यशक्तिमान् ईण्टर उस पुरुष की सुम । उन्दे। ने यूसुफ की खाने के समय लीं श्रर्थात् दो पर त्यानु करे कि वह तुम्हारे दूगरे भाई की श्रीर पवर ली उन भेट की खंजीय रक्का ॥ २६। जब विन्यामीन् का भी काने दे कार में निर्वश पुत्रा पूनुफ घर काया तब वे उस भेट का जा उन की ती गुन्ना ॥

१५। तब उन मनुष्या ने वह भेट थ्रीर दूना स्पेया श्रीर विन्यामीन की भी भंग रोकर चल विये श्रीर मिस से पहुचकर यूनफ के साम्टने राड़े हुए॥ १६। दन के साथ विन्यामीन् की देखकर यूसुफ ने अपने घर के श्रीधकारी में करा उन मनुष्ये। को घर म पहुचा ग्रीर प्रमारको भाजन तीयार कर क्योंकि वे लांग दी पत्तर की मेरे मंग भी जन करेंगे॥ १०। मेा घद जन युमुफ के फाउने के ग्रानुसार करके उन पुनियों की युक्ष के घर में ले चला॥ १८। ब जी यूनुफ के घर की पहुचाये गये इस से सम्बद्ध करने लगे का क्षेया पांचली बार हमारे बारों में फेर दिया गया उसी के कारण इस भीतर पहुचाये जाते हैं। खपने भाई के स्त्रेष्ट से मन भर खाने के कारण और

श्म ने इन प्रश्ना के यनुसार उम से वर्णन किया कि वह पुस्प हम पर टूट पहे ग्रीर दवाकर अपने फिर यहा हम कुछ भी जानते में कि वह दहिंगा दास बनाए ग्रीर हमारे ग्रदंग की बीन से ॥ ९९ । से द्वार पर जाकर यो कटने लगे कि, २०। हे इमारे प्रमु इम परिस्ती बार ब्रम् मोरू सैने की ब्राये थे, २९। श्रीर जब एम ने सराय में प्रतुचकर श्रपने वेरिं की खोता तो वया देखा कि एक एक जन का पूरा रुपैया उस के दें।रे के मेरिट पर रक्खा है से हम उम की श्रपने साथ फिर लेते श्राये है। ३३। श्रीर क्षाण में थी उस की सन्मुख घर में ले गये थीर भूमि पर शिरक्षे उस की दगरवत् किया ॥ २०। उस ने चन का कुणत पूछा खीर कहा वया तुम्हारा बद युक्त पिता जिस की तुम ने चर्चा किई थी क्ष्मण से दे प्रया घर प्राध्य को जीता है ॥ २८ । उन्हों ने कटा दां तेरा दास दमारा पिता क्ष्मल से दे भीर श्रद्य ली जीता है तब उन्हों ने चिर भुकाकर फिर दराइचत् किई॥ २८। तय उस ने ग्रांखे उठाकर ग्रीर ग्रपने स्रो भाई विन्यामीन् की देखकर पूछा क्या तुम्दारा वह क्षीटा भाई जिस की चर्चा तुम ने मुक्त से फिर्च थी यही है फिर उस ने कहा दे मेरे पुत्र परमेश्दर तुभा पर ग्रानुग्रच करे॥ ३०। तव

कोठरी से गया थीर वहा री दिया ॥ ५९। फिर श्रपना सुद्ध धोक्षर निक्षल स्नाया स्नीर स्नपने की राककर कहा भाजन परासा ॥ ३२। सा उन्हा ने उस के लिये ते। यालग थीर भाइया के लिये यालग थीर जी मिसी उस के सम खाते घे उन के लिये खलम परासा इस लिये कि मिसी इक्रिया के साथ भाजन नही कर सकते वरन मिसी ऐसा करने से घिन भी करते है ॥ ३३ । से प्रुषुफ के भाई उस के सास्टने वहें वहे पहिले थार होटे होटे पीक्ने ग्रपनी ग्रपनी श्रवस्था के श्रनुसार क्रम से वैठाये गये यह देख व विस्मित दीकर गक दूसरे की ग्रीर ताकने लगे ॥ ३४। तव यूसुफ व्यपने साम्हने से भे।जनवन्तुएं उठा उठाके उन के पास भेजने लगा श्रीर विन्यामीन की अपने भाइया से प्राधिक पचगुर्यो भाजनवस्तु मिली। श्रीर उन्हा ने उस के संग्रा मनमाना पिया ॥

88. त्व उस ने अपने घर के श्रीधकारी को श्राचा दिई कि इन मनुष्या के ब्रोरों में जितनी भीजनवस्तु समा सके उतनी भर दे श्रीर गक एक जन के ब्रीये की उस के छीरे के मोदहे पर रख दे॥ २। थ्रीर मेरा चान्दी का कटोरा होटे के बोरे के मोइड़े पर उस के यन के रपैये के साथ रख दे। यूसुफ की इस ग्राचा के ग्रन् सार उस ने किया ॥ ३। विद्यान की भीर देशते ही वे मनुष्य ग्रपने गददे। समेत विदा किये गये ॥ ८। वे नगर से निकले ही घे श्रीर टूर न जाने पाये घे कि ग्रुमुफ ने अपने घर के अधिकारी से कदा उन मनुद्यों का पीका कर श्रीर उन की पाकर उन से कह कि तुम ने भलाई की सक्ती खुराई क्यो किई है। ५। क्या यह बहु नही जिस में मेरा स्वामी पीता है श्रीर जिस से वह शकुन भी विचारा करता है तुम ने यह जो किया है से बुरा किया॥

यह सेाचकर कि मै कहा राज यूनुफ फुर्ती से ग्रयनी | वेारी के मोटडे पर निकला था चय दम ने उस का कनान देश से ले आकर तुमें फेर दिया तब भला तेरे स्वामी के घर में से एम कोई चादी या सेने की बस्तु क्यों कर ख़ुरा सकते है ॥ ९। तेरे दासें मे में जिस किसी के पास बद निजले बह मार हाला जाग श्रीर इस भी श्रपने उस प्रभु के दास दा जाग॥ ९०। उस ने कता तुम्हारा ही कहना सदी जिस के पास यह निकले सा मेरा दास होगा श्रीर तुम लाग निरपराध ठचरागे॥ १९। इस पर ध फुर्ती से अपने अपने बारे का उतार भूमि पर रायकर उन्हें खोलने लगे ॥ १२ । तब बद हूटने लगा खार बहे के बारे से लंकर कृष्टि के बारे ला गान किई ग्रीर कटोरा विन्यामीन के वारे में मिला॥ १६। तव उन्दे। ने अपने खपने वस्त्र फाडे थ्रार अपना खपना शददा लादकर नगर की लीए गये॥ १८। तब प्रष्टा श्रीर उस के भाई यूनुफ के घर पर पहुचे श्रीर यूसुफ वही या सा वे उस के साम्टने भूमि पर गिरे॥ १५। यूषुफ ने उन से कदा तुम रोागों ने यह कैसा काम किया है बया तुम न जानते घे कि मुक्त सा मनुष्य शकुन विचार सकता है॥ १६। यहूदा ने कदा दम लाग अपने मभु चे क्या कहे हम क्या कद्यकर अपने की निर्देश ठद्दराएं परमेश्वर ने तेरे दासे। को प्रधर्म की। पत्रह लिया है इस ग्रीर जिस र्कं पास कटेारा निकला वह भी इस सब की सब थ्रपने प्रभुक्षे दास ही है ॥ १०। उस ने कहा रेसा करना मुझ से दूर रहे जिस जन के पास कटोरा निकला वही मेरा दास द्वागा श्रीर तुम लाग श्रपने पिता के पास कुशल दोन से चले जाया।

१८। तय यहूदा उस के पास जाकर कहने लगा हे मेरे प्रभु तेरे दास की श्रपने प्रभु से ग्रु बात करने को आचा हा खीर तेरा की पतेरे दास पर न मड़के तू ता फिरान् के तुल्य है ॥ १९ । मेरे प्रसु ने अपने दासा से पूछा था कि वया तुम्हारे पिता दै। तब उस ने उन्हें जा लिया थ्रीर ऐसी ही वाते वा माई है॥ २०। थ्रीर हम ने अपने प्रभु से कहा चन से लक्षीं ॥ २ । उन्दों ने उभ ा कहा है हमारे हा हमारे बूढा पिता तो है थे।र उस के बुढापे का प्रमु तू रेसी वाते क्यों व्यहता है एसा काम करना एक छोटा सा वालक भी है ब्रीर उस का भाई सर तेरे दासें से दूर रहे ॥ ६ । देख जा स्पैया एमारे गया से वह अपनी माता का अकेला रह गया और

उस का पिता उस से स्तेष्ट रखता है ॥ २९। तब में इस की तेरे पास न पहुंचा हूं तो सदा के लिये तू ने प्रपने दासें से कथा था कि उस की तेरा श्रापराधी ठढ़का। ॥ ३३। से श्रव तेरा दास मेरे पास से खास्रों कि मै सस की देखू॥ २३। तव इस ने श्रपने प्रभू से कटा या कि चट लड्का श्रपने पिता की नही होड़ सकता नही ती उस का पिता सर जाग्या ॥ २३। श्रीर तू .. ने **णपने दासी से कहा यदि तुम्हारा क्वा**ंटा भाई तुन्दारे संग न थार ता तुम मेरे सन्मुख फिर थाने न पाछोगे॥ २४। से जब इस यपने पिता तेरे दास की पास गये तब एम ने उस से खपने प्रमु की याते कही ॥ २५। तय हमारे पिता ने कहा फिर वाकर धमारे लिये थाड़ी सी भोजनवस्तु माल ले की थार राक्ष न सका थीर पुकारके कहा मेरे आस प्राप्रे। ॥ २६। इस ने कहा इस नहीं जा सकते हो यदि इमारा क्वाटा भाई इमारे संग रहे तब इम नाएंगे कोंकि यदि एमारा क्वेटा भाई एमारे एंग न रहे ते। हम उस पुरुष के सन्मुख न जाने पारंगे॥ **२०। तब तेरे दाय मेरे पिता न इम से कहा तुम** तो जानते हो कि मेरी स्त्री दें। पुत्र जनी॥ 🗷 । श्रीर उन में से एक तो मुक्ते क्वांड ही गया श्रीर में ने निश्चय कर लिया कि वह फाड़ हाला गया दे।गा श्रीर तब से में ने उस का मुंद न देख पाया। २ । से पदि तुम इस की भी मेरी खाख की ग्रीट ले वाग्री ग्रीर कार्ड विपत्ति इस पर पहे ती तुम्हारे कारक में इस पहुं वाल की श्रवस्था में दुख के माथ श्रधोतीक में उतर जाकगा<sup>1</sup>॥ ३०। मेंस्ट्रेजब में श्रापने पिता तेरे दाय के पास पहुंचूं थीर यद लहुका संग न रहे तब उस का प्राया जी इसी पर श्रेटका रत्ता है, ३१। इस कारण यह देखके कि लहका नहीं है यह तुरन्त ही मर जाएगा का तेरे दाक्षां के कारण तेरा दांच प्रमारा पिता जा पक्के घालां की श्रवस्था का है से। ग्रांक के साथ श्रधालाक से उतर जाग्गा । ३३। फिर तेरा दास श्रपने पिता के यहां यद करके इस लडके का जामिन हुआ है कि यदि

इस लहके की सन्ती खपने प्रभु का दास होकर रहने पार थै।र यह लड्का अपने भाइयों के संग्र जाने पार ॥ ३४। क्योंकि लड्के के विना संग रहे में क्योंकर खपने पिता के पास जा सक्ताा ऐसा न हो कि मेरे पिता पर जी दुख पहुँगा से सुके देखना पडे ॥

४५ त्व यूरुफ उन सब के साम्हने की। उस के खास पास खड़े थे थपने पास से सब लोगों की बाहर कर दी। भाइयों की सास्टने अपने की प्रगट करने के समय यूसुफ के संग ग्रीर कोई न रहा॥ २। तब वह चिल्ला चिल्लाकर राने लगा थार मिखियां ने सुना थार फिरान के धर के लोगों की भी इस का समाचार मिला॥ ३। तव यूसुफ श्रवने भाइयों से करने लगा मे यूसुफ हू क्या मेरा पिता श्रय ले। जीता है इस का उत्तर उस के भाई न दे सको क्योंकि व उस को साम्हने घवरा गये थे॥ ४। फिर यूसुफ न ग्रापने भाइयों से कहा मेरे निकट ग्राग्री यह सुनकर वे निकट गये फिर उस ने कहा में तुम्हारा भाई यूसुफ हूं जिस की तुम ने मिस ग्रानेटारों के दाघ वेच डाला घा ॥ ५। श्रव तुम लोग मत पहताक्री कार तुम ने हो मुभी यहां वेच डाला इस से उदास मत है। क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राया वचाने के लिये मुक्ते आगे से भेज दिया ॥ ६ । क्योंकि श्रव दी खरस से इस देश मे श्रकाल है श्रीर ग्रब पांच बरस ग्रीर ऐसे ही होंगे कि उन में न ते। इल चलेगा थै। र न श्रव काटा जाएगा ॥ छ । से परमेश्वर ने मुक्ते तुम्हारे ग्राग्ने इसी लिये भेजा कि तुम पृष्टियी पर बचे रहा ग्रीर तुम्दारे प्राया धचने से तुम्दारा खंश वहे॥ ८। इस रांति श्रव सुम की यहां पर भेजनेहारे तुम नहीं परमेश्वर ही ठहरा श्रीर उसी ने सुभे फिरीन का पिता सा थार उस की सारे घर का स्वामी थार सारे मिन देश का प्रभु ठहरा दिया है॥ १। से

<sup>(</sup>१) मृल में तुम नेरे पहुते याल प्रधालाक में दुख के साय चतारागे। (२) मूल में तेरे दास एगारे पिता के पहि यान गाफ के माय प्रधालाक ने उतारेंगे।

शोघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहा तेरा पुत्र यूसुफ यी कहता है कि परमेश्चर ने मुक्ते सारे मिस का स्वामी ठदराया है से तू मेरे पास बिना विलम्ब किये चला था॥ १०। धीर तेरा निवास गोणेन देश मे द्वागा ग्रीर तू घेटे पाता भेड वकरियां गाय वैला थ्रीर श्रपने सव कुछ समेत मेरे निकट रहेगा॥ १९। थीर श्रकाल के जा पांच बरस श्रीर देशों उन में मे बहीं तेरा पालन पीपण करना ऐसा न हो कि त् थीर तेरा घराना बरन जितने तेरे हैं **से भखे। मरे**। १२। स्त्रीर तुम स्रापनी खांखी से देखते हो स्त्रीर मेरा भाई विन्यामीन भी अपनी आखो से देखता है कि को इस से बाते कर रहा है सा प्रमुफ है। १३। श्रीर तुम मेरे सब विभव का जो मिस मे है थार जा कुछ तुम ने देखा है उस सब का मेरे पिता से वर्णन करना थीर वेग मेरे पिता की यहां ले श्राना॥ ·98। श्रीर वह श्रपने भाई विन्यामीन के गले मे लिपटकर रोया थ्रीर विन्यामीन भी उस के गले मे लिपटकर रीया ॥ १५ । तब वह ग्रपने सब भाइया को चूमकर उन से मिलकर राया थार इस के पीछे चस को भाई उस से बाते करने लगे ॥

१६। इस बात की चर्चा कि यूसुफ के भाई, आये हैं फिरीन के भवन तक पहुच गई छीर इस से फिरीन छीर उस के फर्मचारी प्रसन्न हुए ॥ १०। से फिरीन ने यूसुफ से कहा ग्रपने भाइया से कर कि एक काम करी अपने पशुश्रों की लादकर कनान् देश में चले जाखी ॥ १८। खीर अपने पिता खीर अपने छर के लोगों की लेकर मेरे पास आखी खीर मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह मैं तुम्हें दूगा खीर तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने की मिलगे ॥ १९ । खीर तुम्हें खाना कि से आपने वालवची खीर स्त्रियों के लिये गाहिया ले जाखी खीर अपने पिता की ले आखी ॥ २०। खीर अपने समग्री का मोह न करना खोकि सारे किस देश में जो कुछ अच्छे से अल्क हैं से तुम्हारा है ॥

२९। ग्रीर इसारल् के पुत्री ने बैसा ही किया। ग्रीर यूसुफ ने फिरीन की मानके उन्दें गाहियां दिई खैार मार्ग के लिये सीधा भी दिया॥ २२। उन में से एक एक जन की ती उस ने एक एक जीडा वस्त्र दिया थ्रीर विन्यामीन् के। तीन सी क्षे के टुकडे थ्रीर पाच जाडे वस्त्र दिये॥ ३३। ग्रीर ग्रपने पिता के पास उस ने जो भेजा बह यह है अर्थात् मिस की अच्छी वस्तुश्री से लदे हुए दस गददे थे।र श्रन श्रीर रोटी थ्रीर उस की पिता की मार्ग के निये भी जनवस्तु से लदी हुई दस गटहियां॥ २१। ग्रीर उस ने ग्रपने भाइया का विदा किया ग्रीर वे चल दिये ग्रीर उस ने उन से कहा मार्ग में कहीं भगढ़ा न करना ॥ २५। मिच से चलकार वे कनान देश में श्रपने पिता याक्य को पास पहुंचे, २६। ग्रीर उस से यह वर्णन किया कि यूसुफ ग्रंब लें। जीता है श्रीर सारे मिस देश पर प्रभुता बही करता है पर उस ने उन की प्रतीति न किई ग्रीर बह श्रपने श्रापे मे न रहा॥ २७। तब उन्हों ने श्रपने पिता याकुत्र से यूसुफ की सारी वाते जो उस ने उन से कही थी कह दिई थै।र जय उस ने उन गाहिया की देखा जी यूसुफ ने उस के ले ग्राने के लिये भेजीं तब उस का चित्त स्थिर द्दी गया ॥ २८ । ग्रीर इसारल् ने कहा वस मेरा पुत्र यूसुफ श्रव ले। जीता दै में श्रपनी मृत्यु से पहिले जाकर उस का देखा।

> (याकूब के सारे परिवार समेत निम्न में बस लाने का वर्णन)

अदि व इसारल् प्रापना सब कुछ कूच करके विशेषा का गया ग्रीर वसी ग्रापने पिता इस्हाक् के परमेश्वर की व्यक्तिन चढाये॥ २। तब परमेश्वर ने इसारल् से रात के दर्शन में कहा है याकूब है याकूब उस ने कहा क्या ग्राचा ॥ ३। उस ने कहा में ईश्वर तेरे पिता का परमेश्वर हु तू मिस में जाने से मत हर क्योंकि में तुक से वहा एक बही जाति उपजाकगा॥ ४। में

<sup>(</sup>१) मूल में निर्धन है। जाएं।

<sup>(</sup>१) मूल में मुक्ते देखा।

तेरे संग संग मिस की चूलता हूं थीर में तुमे वहां से फिर निश्चय ने खालगा थीर यूसुफ अपना राथ तेरी खांखों पर लगाएगा ॥ ५ । तथ याकूब वेर्धेवा से खला थीर इसाण्ल के पुत्र अपने पिता याकूब थीर अपने वालयद्वीं थीर स्त्रियों को उन गाहियों पर जी फिरीन ने उन के ले आने की भेजी थीं चढाकर ले चले ॥ ६ । खीर वे खपनी भेड़ वकरी गाय वैल खीर कनान् देश में अपने बटारे हुए सारे धन की लेकर मिस में आये ॥ ७ । थीर याकूब अपने बटे बेटियों पाते पातियों निदान अपने वंश भर की अपने संग मिस में ले आया ॥

 मामूच के साथ तो दमाश्ली श्रर्थात् उस की बेटे पाते श्रादि मिए में श्राये उन की नाम ये हैं याकूय का जेठा ता स्येन् था॥ १। ग्रीर स्येन् के पुत्रं छने। क् पह्नु छेसे। न् ग्रीर कर्मी घे॥ १०। ग्रीर शिमान् के पुत्र यमुण्ल् यामीन् खोद्दर् याकीन् सेप्टर् भीर यक कनानी स्त्री का जना पुत्रा शाकल्भी था॥ १९। थ्रीर लेबी के पुत्र ग्रेशेन् कटात् श्रीर मरारी घे॥ १२ । श्रीर यहूदा के ग्र्श्रीनान् शेला पेरेस् थीर लेरह् नाम पुत्र हु॰ ता घे पर ग्र् थीर ख्रीनान् कनान् देश में मर गये थे ख्रीर पेरेस् के पुत्र देसान् थ्रीर दामूल् घे॥ १३। थ्रीर दम्साकार् के पुत्र तीला पुट्या याद्य थीर शिमीन् घे॥ १४। स्नीर जयूनुन् के पुत्र मेरेट् एलान् थार यह्लेल् थे॥ १५। सेया के पुत्र जिन्हें घट याकूब से पद्दनराम् में जनी उन को घेटे पाते ये ही ये श्रीर इन में श्रीधक घट उस की जन्माई एक बेटी दीना की भी जनी यहा ने। तो याकृष के सब वंशवाले तंतीस प्राक्षी हुए॥ १६। फिर गाद् के पुत्र मिध्यान् धारगी शूनी गर्बीन् गरी ष्यरादी और प्ररेती थे॥ १०। बार प्राणेर् के पुत्र पिमा पिण्या पिण्यी श्रीर घरीश्रा चे श्रीर उन की योंचन संरष्ट् भी थीर वरीला के पुत्र देवेर् थीर मरकीण्ल् घे॥ १८। जिल्पा जिसे लायान् ने प्रपनी वेटी लेग्रा की दिया उम के वेटे वाते प्रादि ये ही ये से। उस के द्वारा याकूव के सालट प्राकी जन्मे ॥

१८। फिर याकूय की स्त्री राहेल् के पुत्र यूसुफ ख्रीर विन्यामीन् घे॥ २०। श्रीर मिस्र देश में श्रीन् के याजक पातीपेरा की बेटी श्रासनत् के जने यूसुफ की ये पुत्र जनमे श्रर्थात् मनक्ष्ये श्रीर रप्रैम् ॥ २९ । श्रीर विन्यामीन् के पुत्र वेला वेकेर् स्रश्वेल् गेरा नामान् रक्ती राश् मुष्यीम् दुष्यीम् ख्रीर खाई घे॥ २२। रादेल् को पुत्र जिन्दे यह याकृष्य से जनी उन के वे ही पुत्र वे उस के ये सब घेटे पाते चीदध प्रामी दुर ॥ २३। फिर दान् का पुत्र छूक्षीस् था॥ २४ । श्रीर नप्नाली की पत्र यद्वेल् गूनी येथेर् श्रीर शिह्नेस् घे ॥ २५ ।. विल्हा जिसे लायान् ने श्रपनी घेटी राप्टेल् की दिया उस के बेटे पाते ये ही हैं उस के द्वारा याकूब के दंश में सात प्राणी दुए॥ २६। यात्रूब के निज बंध के की प्राकी मिस में खाये वे उस की वहुकों की हो। सय मिलकर व्यासठ प्राक्षी हुए॥ २०। थीर यूसुफ कं पुत्र जो मिस में उस के जन्मे से दो प्रायी घे से। याकूय के घराने के जे। प्राची मिस्र में श्राये से। सव मिलकर सत्तर दुर ॥

२८। फिर उस ने यहूदा की छापने खारी यूसुफ के पास भेज दिया कि वह उस की गोशेन का मार्ग दिखाण से। वे गोशेन् देश में श्राये॥ २९। तब यूसुफ श्रपना रथ जुतवाकर श्रपने पिता इसारल् से भेट करने के लिये गोणेन् देश की गया थीर उस से मेंट करके उस के गले में लिपटा श्रीर कुछ घेर ली उस को गले में लिपटा हुग्रा रीता रहा॥ ३०। तस्र इसाग्ल् ने प्रसुफ से कहा मै प्रव मरने से भी प्रसन्न हुं क्योंकि तुम जोते जागते का मुंद देख चुका ॥ ३९। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से श्रीर अपने पिता के घराने से कहा में जाकर फिरान की यह कहकर समाचार दूंगा कि मेरे भाई छीर मेरे पिता के सारे घराने क्षे लेगा जो कनान् देश में रहते थे सा मेरे पास थ्रा गर्व है। ३२। थ्रीर वे लोग चरवादे है क्योंकि वि पशुक्षीं का पालते ष्याये हैं सा व स्रपनी भेड़ वकरी गाय वैस फ्रार तो कुछ उन का है सब से श्राये हैं ॥ इइ । जब फिरोन तुम की घुलाके पूछे कि तुम्टारा उदाम क्या है, ३४। ता करना कि तेरे दास लडकपन से लेकर खाज ली पशुक्री की पालते खाये

<sup>(</sup>१) मूल में. बेटे बेटिया।

हैं घरन हमारे पुरखा भी रेता ही करते थे। इस से तम गोशेन् देश में रहागे क्योंकि सय चरवाही से मिसी लोग घिन करते हैं॥

89. त्व यूसफ ने फिरोन के पास जाकर यह कटकर समाचार दिया कि

मेरा पिता थ्रीर मेरे भाई थ्रीर उन की भेड वकरियां गाय वैल थ्रीर सा कुछ उन का है यव कनान् देण से था गया है थीर थाभी तो है गोशेन देश में हैं। ३। फिर उम ने ग्रापने भाइयों में से पांच जन लेकर फिरीन के माम्हने खडे कर दिये॥ ३। फिरीन ने चस को भाइयों से पूछा कि नुम्हारा चटाम वया है उन्हों ने फिरीन से कहा तेरे दाम चरवारे है थीर प्टमारे प्रखा भी ने ही रहे॥ । फिर उन्हीं ने फिरीन से ऋहा एम इम देश में परदेशी की भानिन रहने के लिये क्राये हैं क्योंकि कनान देश में भारी श्रकाल होने की कारण तेरे दासें की भेड वकरियों को लिये चराई नहीं रही सा ग्रपने दासी की गोणेन् देश में रहने दे॥ ५। तब फिरीन ने यूसफ से कहा तेरा पिता ग्रीर तेरे भाई तेरे पास ग्रा गये है ६। थै।र मिन देश तेरे सास्टने पहा है इस देश का जी मव से अच्छा भाग है। उस में अपने पिता थै।र भाइये। की। वसा दे अर्थात व गोजेन ही देश में रहे थै।र यदि तु जानता हो कि उन में से परिश्रमी पुरुष है तो उन्हें मेरे पश्रेष्टों के प्राधिकारी उद्दरा दे।। ७। तव युमफ ने अपने पिता याक्व की ने थाकर फिरीन को मनगख खडा किया श्रीर पाक्तव ने फिरीन की णाणीवीद दिया ॥ ८ । तब फिरीन ने याकुव से पूका नेरी प्रवम्म किनने दिन की हुई है। ए। याकूव ने फिरीन में लहा में तो एक सा तीस वरस परदेशी द्दे। कर प्राप्ता जीवन विता चुका हू मेरे जीवन के दिन घोड़े श्रीत दाव में भरे इंग भी घे श्रीर मेरे वापदादे परदेशी नेकर जितने दिन लों जीते रहे उतने दिन का में शभी नहीं हुया॥ १०। थै।र याकूव फिरीन की श्रामीबीद देकर उन के समस्य से चला गया॥ १९। तथ ग्रम्फ ने शक्त्रे पिता थीर भाइये। को वसा दिया और फिरोन की खाचा के खनुसार

निस देश के प्रस्के से प्रस्के भाग में प्रार्थात् रास्सेस् नाम देश में भूमि देकर उन की निज कर दिई ॥ १२। ग्रीर यूसुफ ग्रापने पिता का ग्रीर ग्रापने भाइयों का ग्रीर पिता के सारे घराने का ग्रक ग्रक के वाल-व्यक्षें के घराने की जिनते के श्रानुसार भीजन दिला दिलाकर उन का पालन प्रायम करने लगा॥

थ । ग्रीर उस सारे देश में खाने की कुछ न रहा क्योंकि स्रकाल बहुत भारी घा स्त्रीर स्रकाल के कारण मिस ग्रीर कनान दोनी देश ग्रत्यन्त शार गये॥ १४ । थ्रीर जितना मपैया मिन थ्रीर कनान् देश में था सब की यूमुफ ने उस श्रम की सन्ती जो उन के निवासी माल लेते थे ग्यन्ट्रा करके फिरीन को भवन में परुंचा दिया॥ १५ । में। जय मिन थी। कनान् देश का क्षेया चुक गया तय सय मिमी यूमुफ के पास था प्राकर करने लगे एम की भाजनयम्त दे वया एम स्पैये को न रहने से तेरे रहते हुए मर जागं॥ १६ । यूसुफ ने कहा जा स्पैयेन हाता शपने पशु दे दी थै। र मै उन की सन्ती तुम्हें खाने को दूंगा॥ १०। तब वे श्रपने पशु यूह्फ के पास ले क्राये कैर प्रसुफ उन की घोडों भेड वर्जारेण गाय वैली ग्रीर गटधी की चन्ती खाने का देने लगा से। उस वरस में वद सव जाति के पशुश्री की सन्ती भाजन देकर एन का पालन पीपण करता रहा॥ १८। वह वरस ते। येां कठा तव ग्रामे बरस से उन्हों ने उस के पास श्राकर कहा इस श्रपने प्रभुसे यह बात क्रिया न रखेंगे कि हमारा रूपैया चुक गया है छै।र हमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के पास छा चुके है से खब इमारे प्रभु के साम्दने इमारे ग्ररीर खैार भूमि छोडकर थ्रीर कुछ नही रहा॥ १९। एम तेरे देखते कों मरे ग्रीर हमारी भूमि कों उज्जस जाए हम को थ्रीर हमारी भूमि की भीजनवस्तु की सन्ती मोल ले कि इम अपनी मुझि समेत फिरीन के दास दों थीर इस की बींज देकि इस मरने न पार्व जीते रहे शैार भूमि न टजहे ॥ २०। तब यूसुफ ने मिल की चारी भूमि की फिरीन की तिये माल लिया क्योकि उर्च कठिन स्रकाल के

<sup>(</sup>१) मूल में हम थार हमारी भूमि क्या मरें।

पड़ने से मिसियों का श्रपना श्रपना खेत वेच डालना पड़ा से। सारी भूमि फिरीन की दे। मई॥ २९। थार एक मिवान से लेकर दूसरे सिवान ला सारे मिस देश में जा प्रजा रहता थी उस की उस न नगरी में ले खाकर वसा दिया॥ २२। पर याजकी को भूमि तो उस ने न मोल लिई क्योंकि यानका क लिये फिरीन की ग्रीर से नित्य भीजन का वन्दी-यम्त या श्रार जा नित्य भाजन फिरीन उन की देता था बही वे खाते थे इस कारण उन की श्रपनी भूमि बचनान पड़ी॥ २३। तब यूसुफ ने प्रजाक लोगा ये कदा सुना मे ने श्राल के दिन तुम की थीर तुम्दारी भूमि की भी फिरान के लिये मील लिया र्षं देखा सुम्दारें लिये यदा वांज दे इसे भूमि में बाँग्रा॥ ३४। काँर का कुछ उपने उस का प्रवेमाश फिरीन की देना याका चार श्रश तुम्दारे रहेंगे कि तुम वसे अपने राता में घाष्या और अपने अपने वालवद्वीं थार घर के क्षार लेगा समेत खाया करा॥ २५। उन्दान कहा तूने इम की जिलाय लिया ई एमारे प्रभु की अनुग्रह को हुछि एम पर बना रहे भार इस । फरान के दास घाकर रहेगे ॥ २६ । से यूसुफ ने मिस की भूमि के विषय मे ऐसा नियम ठराया जा श्राज के दिन ला चला श्राता है कि पचमाण फिरान का मिला करे केवल याजका धी को भूमि फिरान की नहीं दा गई॥ २०। थ्रीर इसारला मिस के गोणेन् देश में रहने लगे श्रीर उस में को भूमि निज कर ल्ने लगे थीर फूले फले थीर श्रत्यन्त येख गये ॥

## (इसारल् के याजीर्थादी भ्रीर गृत्यु का वर्षन ) .

३६। मिस देश में याकूय सतरह घरस जीता रहा सें। याकूय की सारो आयु एक सी सैतालीस धरस की हुई ॥ ३९। जब इसारल् के मरने का दिन निकट आ गया तब उस ने अपने पुत्र पूसुफ की धुलवाकर कहा यदि तेरा अनुग्रह नुक्त पर हा ते। खपना हाथ मेरी जाध के तले रखकर किरिया सा कि मैं तेरे साथ भूषा और सञ्चाई का यह काम कहा। कि तुर्क मिस में मिट्टी न द्वाा ॥ ३०। जब तू अपने वापदादीं के सा से जासा तव में तुभे निस्स से चठा ले जाकर उन्हों के कवारस्तान में रक्खूंगा तव यूसुफ ने कहा में तेरे वचन के अनुसार कहाा॥ इश । फिर उस ने कहा मुक्त से किरिया खा से। उस ने उस से किरिया खाई तव इसारल् ने खाट के सिरहाने की ओर सिर भुकाया॥

४८ इन वातों के पीके किसी ने यूसुफ से कहा सुन तेरा पिता वासार री तब वह मनक्ष्रे श्रीर स्प्रैस् नाम श्रपने दाना पुत्रे। को स्रालेकर उस के पास चला॥ २। श्रीर किसी ने याकूष के। बता दिया कि तेरा पुत्र यूसुफ तंरे पास थ्रा रहा ई तब इसारल् श्रपने की उस्भालकर खाट पर बैठ गया ॥ ३ । छार याकूव ने यूसुफ स कदा सर्वशक्तिमान् ईश्वर ने कनानू देश के लूजू नगर के पास मुक्ते दर्शन देकर श्राशीय दिई, है। थ्रार करा सुन म तुने फुला फलाकर वङ्गकरा। श्रीर तुमें राज्य राज्य का मयहलो का मूल वनावगा श्रीर तरे पी है तेरे वश की यह देश ऐसा दूशा कि वह सदा ला उस को निज भूमि रदेशो॥ ५। श्रीर श्रव तरे दोना पुत्र जो मिस में मेरे श्राने से पहिले जन्मे सी मेरे घो ठदरेगे श्रर्थात किस सीत स्वेन् श्रीर श्चिमान् मेरे है उसी राति एप्रैम् खार मनश्य भी मेरे ठहरेंगी ॥ ६। थ्रीर उन की पोक्के जी सन्तान तू जन्माएगा यह तरे ता ठहरेगे पर भाग पाने के ज्ञ उमय विश्वपने भाइया हो के वंश में जिने जावेगी ।। **० । जब मे पट्टान्' से ग्राता था तव ए**प्राता पहुचने से घोड़ी ही दूर पहिले रादेल कनान् देश में नार्ग में मेरे साम्दने मर गई श्रीर म ने उसे वहीं श्रर्थात रपाता जा वत्लेचेस् भी फदावता दं उसा के मार्ग में मिट्टी दिई ॥ ८ । तब इस्राएल् की यूसुफ के पुत्र दंख पड़े थे। र उस ने पूछा ये की न है ॥ ९ । यूसुफ ने श्रपन पिता से कदा ये मेरे पुत्र दे जा परमेश्रवर ने मुर्भ यद्या दिये दै उस ने कदा उन की मेरे पास

<sup>(</sup>१) गूल में भाषि के नाम पर कहारने। (३) सर्थात्, पहुनरान्।

ले था कि मे उन्हें आधीर्वाद दूं॥ ५०। इसारल् की स्रांखे बुठापे के कारण धुन्धनी हा गई घी यहा ले। कि उसे कम सूक्षता या सी यूसुफ उन्हें उस की पास से गया थीर उस ने उन्हें चूमकर गर्से र्लगा लिया॥ १९। तब इसारल् ने यूपुफ से कझा मै सेाचतान थाकि तेरा मुख फिर देखने पालगा पर देख परमेश्वर ने मुक्ते तैरा वंग्र भी दिखाया है।। १२। तव यूसुफ ने उन्हें श्रापने घुटनें। के बीच से इटाकर थार ग्रापने मुद्द के वर्ल भूमि पर गिरके दर्ब्छम् किई॥ १३। तय यूसुफ ने उन दोनीं को लेकर अर्थात् रप्रैम् को अपने दहिने द्वाय से कि वह इस्राएल् के वार्ष हाथ पहे ग्रीर मनको की खपने वार द्वाघ से कि वह इसारल् के दोहने हाय पहें उन्हें उस के पास ले गया ॥ १४। तब इसारल् ने श्रपना दहिना हाथ वढाकर रप्रैम् के सिर पर जा लहुरा था थ्रीर अपना वाया हाथ वढाकर मनश्ये के सिर पर रख दिया उस ने तो जान ब्रुभकार ऐसा किया नहीं तो जेठा मनण्ये ही था॥ १५। फिर उस ने युसुफ को स्नाशीर्वाद देकर कहा परमेश्वर जिस को सन्मुख मेरे बापदादे इब्राहीम थार इस्टाक् अपने की जानकर' चलते घे श्रीर वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर खाज के दिन लें मेरा चरवाहा वना है, १६ । श्रीर वही दूत मुक्ते सारी वुराई से धुड़ाता थाया है वही श्रव इन लडको को श्राशीय दे श्रीर ये मेरे श्रीर मेरे बापदादे इब्राहीम श्रीर इस्हाक् के कहलार थे।र पृषिवी में बहुतायत से वर्छ ॥ १७ । जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दहिना **द्याय एप्रेम् के सिर पर रक्त्वा है तब यह बात उस** की ख़री लगी से उस ने अपने पिता का द्वाप इस मनसा से पक्ष सिया कि एप्रैम् के सिर पर से उठाकर मनक्यों के सिर पर रख दे॥ १८। श्रीर यूसुफ ने श्रपने पिता से कहा है पिता रेसा नहीं क्योंकि जेठा यही है अपना दहिना दाघ इस के सिर पर रख॥ १९। उस के प्रिता ने नकारको कहा हे पुत्र में इस

वात की भली भांति जानता हू यदगीप इस से भी मनुष्या की एक मगड़ली उत्पन्न देश्यो खीर यह भी मदान् हें। जाएगा तामी इस का क्रोटा भाई इस से श्रीधक मदान् देा जाएगा श्रीर उस के वंश से वहत सी ज्ञातियां निक्रलेगी ॥ २०। फिर उस ने उसी दिन यद काइकार उन की ग्रामीर्वाद दिया कि इसारली लाग तेरा नाम ले लेकर रेसा आशीर्वाद दिया करेगे कि परमेश्वर तुक्ते ग्रीस श्रीर मनश्ये के समान बना है स्नीर उस ने मनको से पाँछले स्प्रीस फा नाम लिया ॥ २९ । तव इसाग्ल् ने यूसुफ से कद्या देख में तो मरता हू परन्तु परमेश्वर तुम लेगा को समारहेगा श्रीप तुम को तुम्टारे पितरें। को देश मे फिर पहुचा देशा ॥ ३२। श्रीर में तुक की तेरे भाइयों से ऋधिक भूमि का एक भाग देता हू जिस की मैं ने एमारिया के दाय से अपनी तलवार श्रीर धनुष के वल से ले लिया है ॥

हर्ट, एक याकूय ने अपने पुत्रो की यह कहकर युलाया कि सकट्ठे ही जायों मै तुम की यताकाा कि अन्त के दिनों मे तुम पर क्या क्या बीतेगा॥ २। दे याकूय के पुत्रो सकट्ठे हीकर सुनी अपने पिता इस्रास्ल् को खोर कान लगाखो।

इ. इ. इ. व्यंत् तू मेरा बेठा मेरा वल श्रीर मेरे
 पेंग्स्य का पहिला फल है

प्रतिष्ठा का उत्तम भाग थ्रीर शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है।

 8। तू जो जल की नाई उयलनेहारा है इस लिये थै। री से थेप न ठहरेगा

क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चठा तव तू ने उस की अशुद्ध किया वह मेरे विक्रीने पर चठ गया॥

ध । शिमोन् श्रीर लेवी तो भाई भाई है चन की तलवारे उपद्रव के हशियार हैं।

ई। दें मेरे जीव उन के मर्मा में न पड हे मेरी महिमा उन की उमा में मत मिल क्योंकि उन्हों ने कीप से मतुग्री की घात किया

<sup>(</sup>१) मूल में जिस के साम्हने के पापदादे इब्राहीन ग्रीर इस्हात्:

भीर श्रमनी ही इच्छा पर चलकर वैला की यूंच काटी है॥

छ। धिक्कार उन के केंगप केंग की प्रचर्टड था श्रीर उन के रोप केंग का निर्दय था में उन्हें याकूब में खलग खलग

थीर इसारल् में तित्तर वितर कर दूगा॥ द। हे यहदा तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे

तेरा द्वाच तेरे साह तरा वन्यवाद नाया तेरा द्वाच तेरे समुखी को गर्दन पर पहुंगा तेरे पिता के पुत्र तुके दण्डवत् करेंगे॥

र। यूदा सिंह को डांबद है

हे मेरे पुत्र हू अदर करके गुफा में गया है। यह किंट या सिंहिनी को नाई दवककर वैठ गया

फिर कीन उस की केंद्रेगा॥

१०। चय लं। योला न खार तय लं। न ता यटूदा से राजदण्ड कूटेगा न उस के यंथ से व्यवस्था देनेदारा खलग देगा। श्रीर राज्य राज्य के लाग उस के खर्धान दा नारंगे॥

१९। यह प्रपने जवान गदरे की दाखलता में भीर प्रपना गदरों के वहीं की उत्तम जाति को दारालता में वान्धा करेगा

च्च ने अपने यस्त्र दाखमधु में फार श्रपना पहिराव। दाया के स्वे में धाया है॥

१२। उस की श्राखे दाखमधु से चमकोती थैं।र उस के दांत दूध से ग्लेत छागे॥

१इ। ज्ञूलून् समुद्र के लीर पर यास करेगा वह जहां के लिये वन्दर का काम देगा

याै उस का परला भाग सीदान् के निकट पट्चेगा॥

१४। इस्लाकार् एक बड़ा थार बलवना गददा है जा पशुक्षा के बाड़ों के बीच में दबका रहता है। १५। उस ने एक विश्वासस्थान देखकर कि खच्छा है और एक देश कि मनोद्दर है अपने कन्धे की बाद उठाने के लिये मुकाया

श्रीर वेगारी में दास का सा काम करने लगा॥
१६। दान् इसाएल् का एक गोत्र है। कर
श्रपने जातिभाइयों का न्याय करेगा॥
१९। दान् मार्ग में का एक सांप

शादान् मार्गमे का एक संप
 और रास्ते में का एक नाग दोगा
 जा घोड़े की नली को डंसता है
 जिस है उस का सवार प्रकाड़ खाकर गिर
 पड़ता है॥

१८। हे यहावा में तुर्भी से उद्घार पाने की वाट केंग्रिता स्राया हू ॥

९९। गाद् पर एक दल चढ़ाई तो करेगा पर यह उसी दल की पिछाडी पर छापा मारेगा॥

२०। श्राभैर् से जी श्रन्न उत्पन्न दोगा यद उत्तम रागा

क्षीर यह रासा के येग्य स्वादिष्ठ भेगजन दिया करेगा॥

२९ । नप्ताला एक कूटी दुई द्वारेगी दै वद मुन्दर वाते वालता है॥

२२। यूसुफ फलवन्त लता की एक शाखा है वह सेते के पास लगी हुई फलवन्त लता की एक शाखा है

उस को डालिया भीत पर से चढ़कर फैल जातो है।

२३ धनुर्धारिया ने उस की खीदत किया ग्रीर उस पर तोर मारे श्रीर उस के पीड़े पड़े है।

२४। पर उस का धनुप हुक् रहा थार उस की याद थार दाघ

> याकूव के उसी यक्तिगान ईश्वर के द्वाचा के द्वारा फुर्तीले दृष

> जिस के पास से वह चरवाहा खारगा जे। इसा-ग्ल् का पत्यर भी ठहरेगा ॥

२५ । यह तेरे पिता के उस ईश्वर का काम है जो तेरी सहायता करेगा उस सर्वशक्तिमान् का जो तुसे जयर से खाकाश में की खाशीयें

<sup>(</sup>१) मूल में प्राप्टर से चढ गया है। (२) मूल में उस की पैरा को यीच से। (३) मूल में लिए।

<sup>(</sup>१) मूल में पुत्र। (१) मूल में बेटियो।

कार नीचे से गांहरे जल में की श्राशीय थीर स्तने। थीर गर्भ की श्रायापे देगा॥ ३६। तेरे ांपता के आशीर्वाद मेरे पितरी के आशीर्वादी से अधिक वढ गये है थार सनातन पहाहिया की मनचाहा वस्तु हो। की नाई वने रहेगे

ये युगुफ के सिर पर चोग्छे पर फलेगं॥

२०। विन्यामीन् फाइनेहारा दुग्डार है सबेरे ते। वह श्रहेर भक्तण करेगा थै। सांभ की कूट बाट लेगा ॥

थाभीवीद के अनुसार उस ने आभीवीद दिया॥ स्र । तव उस ने यह कहकर उन की बाज़ा दिई कि मै अपने लेगों के साथ मिलने पर हू से मुके हिती रुप्रान् की भूमिवाली गुफा में मेरे वापदादी को साथ मिट्टी देना, इ०। श्रयात् उसी गुफा में जे। क्रनान् देश में मसे के साम्धनेवाली मक्ष्पेला की भूमि में है उस भूमि की ती इब्राहीम ने दिती र्फ़ोन् के हाथ से इसी निमित्त माल लिया था कि वह कवरिकान के लिये उस की निज भूमि है। ॥ इव । यहां इब्राहीम श्रीर उस की स्त्री सारा की मिट्टी दिई गई थार बड़ी इस्हाक् ग्रीर उस की स्त्री रियुका की भी मिट्टी दिई गई छैर यही मे ने सेखा की भी मिट्टी दिई॥ ३२। घड भूमि श्रीर उस में की गुफा हिलिया के दाय से माल लिई गई ॥ इइ । यह स्राचा जव याकूव श्रपने वुत्रो की दे चुका तब श्रपने पांच खाट पर समेट प्राया हो। इकर श्रपने प्रे लोगों में जा मिला॥१। तब युमुफ अपने पिता के मुद्द पर शिरकों रीया थीर उसे चूमा॥ २। ग्रीर युसुफ ने उन वैद्यों के जी उस के सेवक घे बाजा । वर्ड कि मेरे पिता का लेख में सुगन्ध-इव्य भरेर से वैद्यों ने इसार ्की लीश में सुगन्ध-द्रव्य भर दिये ॥ इ.। श्रीर एस के चालीस दिन पूरे

ष्ट्रण क्योंकि जिन की लाख में सुगन्धद्रव्य भरे जाते हैं उन की इतने हा दिन पूरे लगते है। श्रीर मिसी लाग उस का अवये क्लर दिन ला राते रहे॥

४। जब उस के विलाप के दिन बोत गये तब मूसुफ फिरोन के घराने के लागा स करने लगा यदि तुम्हारी श्रनुग्रह की दृष्टि मुक्त पर हा ता मेरा यह उद्यनर्ता फिरान की चुनाखा।क, ५। मेरे पिता ने यह कहकर को अपने भाइयों में से न्यारा हुआ। उसी के ाक देख में मरा चाहता हू मुक्ते यह कि।रया दिलाई कि जा कथर त ने अपना लये कनान् देश में ख़ुदवाई र्दं उसो में में तुमें मिट्टी दूशा के खब सुम बका जाकर अपने ापता की ।मट्टा देने की खाजा दे पीके मै लाट श्राका।।। ६। तव । फरीन ने कहा जाकर २८। इसारल् के वारहां ग्रांत्र ये ती है श्रीर श्रापने पिता का ग्रिलाई दुई कारया के प्रतुसार उस उन के पिता ने जिस जिस त्रचन से उन को आशी- को मिट्टी दे॥ ७। सा पूरुफ अपने पिता के। मिट्टी र्वाद दिया से। ये ही है एक एक को उस की दने की लिये चला फीर । फरीन की स्व कर्माचारो थार्थात् उस को भवन को पुरानयं थार मिस देश की सव पूर्वनये उस के सम चल ॥ ६। फ्रीर प्रसुफ के घर के सब लोग और उस के भाई और उस के यिता के घर के उन्न लोग भा समा गये पर वे प्रापन व्याल बच्ची श्रीर भेड़ धर्कारया श्रीर गाय वैला की ग्रीणिन् देश में कोड़ गये॥ १। थार उस के सम रध श्रीर खवार गये सा भाड़ बहुत क्षारी हा गड ॥ १० । जब व आतार् के खालदान को का यर्दन नदा को पार है पहुचे तब बहा प्रत्यना भारो विलाप किया क्षेर पूरुक ने अपने । पता के लिय सात । दन का विलाप कराया॥ ११। श्राताद् कं ख। लद्दान में के ावलाप की देखकर उस देश का नवासी कानाानयी ने कहा यह तो मास्यो का की दे भारो । यलाय द्यागा इस्रो कारण उस स्थान का नाम श्रावेल्-ाससेम् पहा थार वह यर्दन के पार है॥ १२। पार इचारल् के पुत्रों ने उस से यहां काम किया किस को उस ने उन को याचा दिई यो।। १३। स्रधात् उन्दे। न उस की कनान् देश में ल जाकर मक्पेला को उस भूमवाला गुफा म जा ससे के साम्दर्न दे ।मट्टी दिन्ने जिस की इल्राइीम ने दिता स्प्रीन् के

<sup>(</sup>१) प्रयात् निसिधा का विसाध।

हाथ में इस निमित्त मोल लिया था कि घट का विवार किया तिस से घट ऐसा करे जैसा आज कदारिम्तान के लिये उस की निज्ञ भूमि हो॥

(युमुफ का उत्तर परित्र)

981 अपने पिता की मिट्टी देकर प्रसुफ अपने भाइयों थीर उन सब समेत सा उस की पिता की मिटी देने के लिये उस के मंग्र गये थे मिस से नैटि श्राया ॥ १५ । जब यूमुफ के भाइयें ने देखा कि एमारा पिता भर गया तब कहने लगे व्या जानिये प्रमुफ ग्रय हमारे घी छे पडे ग्रीर जितनी वराई इस ने उस से किई थी सब का पूरा पलटा क्म मे ले ॥ १६ । में। उन्दों ने यूरुफ के पास यह कहला भेजा कि तेरे पिता ने मरने से परिने हमे यट याचा दिई थी कि १९। त्म नेगा यूसुफ में यां फरना कि इस विनती खरते है कि तू अपने भाइणें के अपराध थीर पाप की समा कर एम ने तुम से घूराई तो किई घी पर श्रव श्रपने पिता के परमेश्टर के टामी का श्रपराध समा अर । उन को ये वात हनकर युमुफ रा दिया ॥ १८। श्रीर उस के माई ग्राप भी लाकर उस के मास्टने शिर पडे गीर फदा देख रम तेरे दास दें॥ १८ । युमुफ ने उन चे कटा सत हरी वया मै परमेश्वर की जगा पर हू॥ २० । यद्यपि तम लागों ने मेरे लिये युराई का विचार किया चा परन्तु परमेश्वर ने उसी वात में भलाई

के दिन प्राट है कि बहुत से लेगों के प्राय बचे हैं॥ २९। से। खब मत हरी में सुम्हारा ग्रीर सुम्हारे वालवद्भी का पालन पेयक करता रहेगा ये उस ने उन की समभा वभाकर शान्ति टिई॥

२२। ग्रीर युसुफ श्रपने पिता के घराने समेत मिस में रहता रहां श्रीर यूमफ एक मा दस वन्स जीता रहा ॥ २३। श्रीन ग्रूय्फ रग्रैम् के परपाती ली देखने पाया थ्रीर सनको के पासे जी साकीर के पुत्र घे सा उत्पन्न छाकर यूक्फ से गीद में लिये गये।॥ **२8 । शार युमुफ ने ख़**पने साइयों से ऋहा में ता मरा चाटता हू परन्तु परमेश्वर निश्चय सुम्हारी मधि लेगा थार तम्हें इस देश में निकालकर उस देश में पहुंचा देशा किम के देने की उस ने इब्राहीस इमहाक् ग्रीर<sup>ी</sup>याक्र्य से किरिया खाई घी॥ २५। फिर युमुफ ने इसारेलिया से यह कहकर कि परमे-ज्यर निज्वय स्मारी सुधि लेगा उन की इस विषय की किरिया खिलाई कि इम तेरी छड़ियों की यहां से उस देग में ले जाएंगे॥ २६। निदान यूसफ एक सी टस वरस का दोकार मर गया ग्रीर उस की लोग में मुगन्धद्रव्य भरे गये थीर घट लाय मिस में एक संदुक में रक्खी गई॥

## निर्गमन नाम पुरुतक।

(मिस में रसाणनिया की दुईगा)

मिस देश में आये उन के नाम ये है आर्थात्, अ। ब्लेन् यूसुफ नीर उस के सब भाई खीर उस पीठ़ी के सारे

मीन ४। दान् नप्ताली ग्राद् खीर प्राचेर्॥ ५। बीर याक्त के साथ उस के जा पुत्र यूसुफ तो मिस में पहिले ही प्रा सुका था। याकूव अपने अपने घराने की लेकर के निज दंश के सब प्राणी सत्तर थे॥ ई। श्रीर शिमान् लेखी यष्ट्रदा, ३। चस्वाकार् लयूलून् विन्या- लाग भर गये॥ ७। ग्रीर चवारली फूले फले ग्रीर

<sup>(</sup>१) मूल में युमुफ के घटना पर जन्मे।

बहुत श्रीधक द्देशकर वड गये श्रीर श्रत्यन्त सामर्थी | हुए श्रीर देश उन से भर गया॥

दा मिस्त में एक नया राजा हुआ जी प्रसुप की न जानता था॥ १। उस ने अपनी प्रजासे कहा देखे। इसाएली इस से गिनती श्रीर सामध्ये में क्याधिक हा गये है। १०। सा श्रास्त्री हम उन के साध चतुराई का वर्ताव करे ऐसा न दो कि जव वे वहत है। जारं तब यदि सग्राम था पहे ते। इमारे बैरियों से मिलकर इस से लहे थार इस देश से निकल जाएं॥ १९। से। उन्हों ने उन पर बेगारी करानेहारी की ठहराया जी उन पर भार डाल डालकर चन को दुख दिया करे से। उन्हों ने फिरौन के लिये पितास श्रीर राम्सेस् नाम भंडारवाले नगरा को बनाया॥ १३। पर ज्यों ज्यों वे उन को दख देते गये त्यों त्यों वे वक्ते थेंगर फैलते गये से वे इसारिलयों से डर गये ॥ १३ । थीर मिसियों ने इसार्शलयों से कठारता के साथ सेवा कराई॥ 98। ग्रीर उन के जीवन को गारे ईट ग्रीर खेती के भांति भांति के जाम की कठिन सेवा से भार सा' कर हाला जिस किसी काम मे वे उन से सेवा कराते उस में कठोरता के साथ कराते थे॥

१५। शिप्रा श्रीर पूत्रा नाम दो इत्री जनाई धाइयों की मिस के राजा ने त्राजा दिई कि, १६। जब जब तुम इत्री स्त्रियों की जनने के समय जन्मने के पत्थरीं पर बैठी देखी तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना श्रीर बेटी हो तो जोती रहने देना ॥ १९। पर व धाइयां परमेश्वर का भय मानती थीं से मिस के राजा की श्राजा न मानकर लडकों की भी जीते होड देती थीं ॥ १८। तब मिस के राजा ने उन की बुलवाकर पृका तुम खें। सहकों को जीते होड देती हो से रेसा खों करती हो ॥ १८। जनाई धाइयों ने फिरीन की उत्तर दिया कि इती स्त्रियां मिसी स्त्रियों के समान नहीं है वे रेसी फुर्तीली है कि जनाई धाइयों के पहुंचने से पहिने भी जन बैठती है ॥ २०। से। परमेश्वर ने

(नुसा की उत्पत्ति ग्रीर ग्राडि चरित्र)

र लेवी के घराने के गक पुरुष ने गक सेवीबंधिन की व्याह सिया॥२।

थार यह स्त्री गर्भिगी हाकर वेटा जनी थार यह देखकर कि यह वालक मुन्दर है उसे तीन महीने में किया रक्खा॥ ३। जय यह उसे धीर किया न सकी तव उस के लिये सरकड़ों की एक पिटारी ने उस पर चिकनी मिट्टी थ्रीर राल लगाकर उस मे वालक की रखकर नील नदी के तीर परकासे। के बीच क्वांड खाई॥ 8। उस बातक की बहिन दूर खड़ी रही कि देखे इसे व्या होगा॥ ५। तय फिरीन की वेटी नहाने के लिये नदी के तीर ग्राई ग्रीर उस की सखियां नदी के तीर तीर टहलने लगीं तव उस ने कांमां के बीच पिटारी को देखकर ग्रापनी दासी की उसे ले ग्राने के लिये भेजा॥ ई। तब उस ने उसे खोलकर देखा कि ग्क रोता एया वालक है तव उसे तरस खाई ग्रीर उस ने कहा यह तो किसी इत्री का वालक द्यागा ॥ ७ । तव यालक की व्यक्ति ने फिरीन की वेटी से कटा ध्या मैं जाकर इसी स्तिरों में से किसी धाई की तेरे पास यूला ने खाड की तेरे लिये बालक की दूध पिलाया करे ॥ ८। फिरीन की बेटी ने कदा जा तव लड़की जाकर वालक की माता की बुला ले ग्राई ॥ ९ । फिरोन की बेटी ने उस से कहा तू इस ठालक की ले जाकर मेरे लिये दूध पिलाया कर छीर में तुक्ते मज़री दूगी तब वह स्त्री वालक के। ले जाकर दृध पिलाने लगी॥ ९०। लव वालक करू वडा हुँग्रा तव वह उसे

सनाई धाइयों के साथ भलाई किई थीर वे लेगा वडकर बहुत सामर्थी हुए॥ २९। ग्रीर जनाई धाइयां को परमेश्वर का भय मानती थीं इस कारण उस ने उन के घर बसायें॥ २२। तब फिरोन ने ग्रपनी सारी प्रजा के लेगों को ग्राजा टिई कि श्विये के जितने बेटे उत्पद्म हो उन सभी की तुम नील नदीर में डालना ग्रीर सब बेटियों को जीती छोडना॥

<sup>(</sup>१) मूल में कहुवा।

<sup>(</sup>१) मूल में उन के लिये घर बनाये। (२) मूल में ये। ए।

फिरीन की घेटी के पास से गई थीर वह उस जा बेटा ठएरा थ्रीर उस ने यह कहन्रर उस का नाम मुमा रक्का कि मै ने इस की जल से निकाल लिया ॥

११। इतने में मूसा वडा मुखा कीर बाहर श्रपने भाईबधुक्रों के पास जाकर उन के भारों पर दृष्टि करने लगा। ग्रीर उस ने देखा कि कोई मिनी जन मेरे युक्त इत्री भाई की मार रहा है।। १२। सी स्वय उस ने इधर उधर देखा कि कीई नही है तय इस मिसी की मार डालकर यालू में किया दिया॥ **१३। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उस ने देखा** कि दो इब्री पुनप श्रापम से मारपीट कर रहे है सा उस ने अपराधी से कहा तू अपने भाई की क्यों मारता है॥ पश । उस ने कता किस ने तुमे हम लागों पर छाकिम श्रीर न्यायी ठहराया जिस भाति तू ने मिनी की घात किया यया उसी भाति मुसे भी घात करना चाहता है। तय मूसा यह सोचकर हर गया कि निश्चय वह वात खुल गई है।। १५। जब फिरीन ने वह बात सुनी तब मूमा की घात कराने का यव किया तव मूचा फिरीन के साम्दने से मागा ग्रीर मिद्यान् देश में जाकर रहने लगा। ग्रीर वर वदा एक कूरं के पाय वैठा था॥ १६। मिद्रान् याजज के सात विदियां भी भार विवनां श्राकर जल भरने लगीं कि कठीती में भरके प्रपने पिता को भेड चक्रियों को पिलाएं॥ १९। तय चरवादे श्राकर उन की दर्दुराने लगे तय मूमा ने खड़ा छाकर उन की यटायना किई **पी**र भेड़यकरियों की पानी पिलाया॥ १८। में। जब वे ग्रापने पिता दएल् के पास फिर यार्ष्ट्र तय उस ने उन से पृक्षा क्या कारण है कि ष्रात तुम रेमी फुर्ती में **बाई हो ॥ १**९ । उन्दों ने कदा एक मिली पुनंप ने इस की चरवादी के हाथ में कुड़ाया ग्रीर प्रमारे लिये घटुत जल भरके भेड-यक्तरिया की पिरााया॥ २०। तव उस ने ग्रापनी चेटिया से कहा यह पुरुष कहा है तुम उस की खों कीइ प्राई दी उस की युवा ले ग्राम्नो कि वह भीजन करे॥ २९। श्रीर मूमा उस पुरुष के साथ रहने के। प्रसन्न दुत्रा श्रीर उस ने उसे शापनी बेटी सिप्पारा

को व्याद्य दिया॥ २२। खीर वद बेटा जनी तव मूचा ने यद क्रदकर कि मैं अन्य देश में परदेशी हुआ उंच का नाम गोर्शेम्<sup>१</sup> रक्खा॥

gy.

(बहावा के मूसा की दर्जन देकर फिरीन के पास भेजने का वर्णन )

२३। बहुत दिन बीतने पर मिस्र का राजा मर गया श्रीर इसारली काँठन सेवा के कारण - लम्बी लम्बी सांस लेने लगे श्रीर पुकार उठे श्रीर उन की दोहाई जो कठिन मेवा के कारण हुई सा परमेश्वर • लें पहुंची ॥ २४ । श्रीर परमेश्वर ने उन का कराइना सुनकर अपनी वाचा जो उस ने इब्राहीम श्रीर इसटाक् फ़्रीर पाकूब के साथ बांधी घी उस की मुधि लिई॥ ५५। ग्रीर परमेश्वर ने इस्रारिलयों पर ट्रिष्ट करके उन पर चित्त लगाया ॥

३. मुसा अपने ससुर वित्रो नाम मिद्यान् के याजक की भेडवकरियों की चराता था ग्रीर घइ उन्हें जंगल की परली ग्रीर द्वीरेव नाम परमेश्वर के पर्व्यत के पास ले गया ॥ २। थ्रीर परमेक्टर के दूत ने ग्क कटीली भाड़ी के वोच क्राम की लैं। में उस की दर्शन दिया और उस ने दृष्टि करके देखा कि साड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती ॥ ३। तब मूसा ने सेचा कि मैं उधर फिरके इस घड़े अचभे की देयूंगा कि वद भाड़ी वयो नहीं जल जाती॥ ४। जय यहाया ने देखा कि मूसा देखने की मुड़ा चला श्राता है तव परमेश्वर ने भाड़ी के बीच से उस के। पुकारा कि दे मूसा दि मूसा मूसाने कहा स्था यो जारा। । उसे ने कहा इधर पास मत स्ना स्नीर स्नपने पांची से जूतिया की उतार दे कोंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है से पवित्र भूमि है। है। फिर उस ने कहा मै तेरे पिता का परमेश्वर थ्रीर इव्राहीम का परमेश्वर इस्हाक् का परमेश्वर थ्रीर याकूव का परमेश्वर हू तव मूसा

<sup>(</sup>१) प्रयात् जल मे निकाला हुमा।

<sup>(</sup>१) वर्षात् वद्या परदेशी या निकास दिया जाना।

<sup>(</sup>३) मूल में गुमे देख।

क्षा परमेश्वर की थार निहारने ये हरता था या उस ने श्रपना सुंद काप लिया॥ ७। फिर यदे।वा ने कहा मैं ने श्रपनी प्रचा के लेगा जे। मिस्र में हैं उन को दुख को निक्ष्चय देखा है थ्रीर उन की जे। चिल्लाह्ट परिश्रम करानेहारी के कारण होती है उस कों भी मैं ने सुना है थ्रीर उन की पीड़ा पर मैं ने चित्त लगाया है॥ द। मा स्रव मे उतर स्राया हू कि उन्हें मिसियों के व्या से क़ुड़ाऊ खै।र उस देश से निकालकर एक श्राच्छे श्रीर वहे देश में जिस मे दूध थेंगर मधु की धारा बहतो है श्रर्थात् कनानी निकालकर कनानी हिंनी स्मारी परिज्ञी हिट्टी थेंगर हित्ती एमारी परिक्जी हिक्वी थीर यष्ट्रसी लागों के स्थान मे पहुचाक ॥ ९ । से। श्रव सुन इक्षारालियों की चिल्लाइट सुके सुन पही है चौर मिसियों का चन पर स्रधेर करना मुक्ते देख पडा है॥ १०। सी श्रा में तुभी फिरीन की पास भेजता इ कि तू मेरी इखाएली प्रजा की मिस्र से निकाल से प्रारा १९। तब मूसा ने परमेश्यर से कहा मे कीन हू ना फिरीन के पांच चाज थी। इसारलियों की मिस से निकाल ले खाक ॥ १२ । उस ने कहा निश्चय में तेरे संग रहूगा थै। र इस वात का कि तेरा भेजनेवाला में हू तेरे लिये यह चिन्द ठहरेगा कि जब तू उन लेगों। को मिल से निकाल चुको तब तुम इसी पदाद पर परमेश्वर की उपासना करोगे॥ १३। मूसा ने परमेश्वर से कदा जब मैं इसार्शलयों के पास जाकर उन से यह कडू कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुके तुम्हारे पास भेजा है ग्रीर व मुक्त से पूर्क कि उस का यया नाम है तब मै उन की क्या व्यताल ॥ १८। परमेक्टर ने मूचा से कहा में जो हूगा से। हूगा फिर उस ने कहा तू इसार्गालयों से यह करना कि जिस का नान हूगा<sup>र</sup> है क्वी ने मुक्ते तुम्हारे पास भेजा है ॥ १५। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा कि तू द्रसारिलयों से या कदना कि तुम्हारे पितरी का परमेश्वर श्रर्थात् इवाहीम का परमेश्वर इस्हाक् का परमेश्वर भ्रीर याकूछ का परमेश्वर यहावा उसी

ने मुक्त को तुम्हारे पास भेजा है देख सदा ली मेरा नाम यहाँ रहेगा थ्रीर पीठी पीठी में मेरा स्मरण इसी से दृष्णा करेगा ॥ १६ । लाकर इसाग्ली पुर्रानिया की एक हा कर थीर उन से कट कि तम्दारे पितर इज्राहीम इस्हाक् ग्रीर याज्य के परमेश्चर यद्याचा ने सुक्ते दर्शन देकर यह कहा है कि में ने तुम पर थैं।र तुम में जो घर्ताव मिस में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है ॥ १९ । ख्रीर मैने ठाना है कि तुन की मिस्र के दुख में से यष्ट्रमी लोगो को देश में ले चलूंगा जो ऐसा देश है कि उस में दूध थै।र मधु को घारा बहती हैं॥ १८। तब वे तेरी मानेंगे थार तू इसाम्सी पुर्रानेयां की स्मा से मिस के राजा के पास जाकर उस से येा कप्टना कि इतियों के परमेश्वर यहावा से इस लागों की भैंट हुई है से श्रव इस की तीन दिन के मार्ग पर जगल मे जाने दे कि ग्रापने परमेण्वर यहावा की विलदान चढाएं॥ १९। मै जानता ह कि मिन्न का राजा तुम की जाने न देगा घरन वहें यल से दयाये जाने पर भी जाने न देशा ॥ २०। से। मै राध यका-कर इन सव श्राष्ट्रचर्णकार्मी से जी मिस्र के बीच करूंगा उस देश की मारूंगा थीर उस के पीछे छट तुम को जाने देगा ॥ २९। तय मै मिखियों से श्रापनी इस प्रका पर श्रनुग्रह कराक्या। शैर क्रव सुम निक्षलोगे तव कूळे दाथ न निक्षलोगे॥ २२। वरन तुम्हारी एक एक स्त्री श्रपनी श्रपनी पड़ांचिन श्रीर अपने अपने घर की पाहुनी से साने चान्दी के ग्राहने थीर वस्त्र माग लेगी थीर तुम चन्दे श्रपने घेटी थ्रीर वेटिया की परिराना से तुम मिसियों की हिंचों ॥ १। तब मुसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीति न करेंगे ख़ैार न मेरी सुनेंगे वरन क होगे कि यही वाने तुक का दर्शन नहीं दिया। २। यद्योवाने उस से कहा तेरे दाद्य मे वद्य वया है वह वोला लाठी॥३। उस ने कदा उसे भूमि पर डाल दे जब उस ने उसे भूमि पर डाला तब (१) कितने टीकाकार कहते हैं मैं की हू से हू। (२) कितने ब्रष्ट सर्प्य बन गई थ्रीर मूसा उस की साम्दने से भागा॥ ४। तब यदे।याँ ने मूसा से कहा दृष्य

टीकाकार कहते हैं में हूं।

बडाकर उस की पूंछ पक्षड ले कि वे लाग प्रतीति। सिलाना ग्रीर में उस के मुख के संग्र श्रीर तेरे मुख के करे कि तुम्हारे पिरारी के परमेश्वर खर्थात् इवाहीम के परमेश्वर इस्टाक् के परमेश्वर श्रीर याकूव के परमेश्वर यद्याचा ने तुभ की दर्शन दिया है ॥ ५। बय रस ने द्वाप वडाकर उस की पक्षड़ा तव वद वस की द्वाच में फिर लाठी वन गई॥ ६। फिर यदोवा ने उस से यह भी करा कि श्रपना हाथ काती पर रखकर डांप में। उस ने श्रपना हाथ काती पर रसकर काण फिर जब उसे निकाला तब वबा देखा कि मेरा छाथ कोढ के कारण हिम के समान श्वेत दे। रायर ॥ २ । तय उस ने कहा ग्रपना दाथ कार्ती पर फिर रखकर ठाप से इस ने श्रपना द्याध काती पर रखकर काषा खार जब उस ने उस की काती पर है निकाला तो पवा देखा कि वद फिर सारी देष्ट के समान हो गया ॥ दा तब बरेवा ने करा यदि वे तेरी वात की प्रतीति न कर प्रीर पहिले चिन्द की न मार्ने ती दूचरे चिन्द की प्रतीति करेगे॥ र । श्रीर यदि घे इन दोना चिन्दों की प्रताति न करें थीर तेरी बात की न माने ती तू नील नदी से मुक्त वल लेकर मूखी भूमि पर डालना थीर का जल मूनदी से निकालेगा से मूखी भूमि पर लाष्ट्र वन जाण्गा॥ १०। मूसा ने यदीया से कहा दें मेरे प्रभु मै घोलने में निषुख नहीं न ती पहिले वा श्रीर न जब से तू ख़पने दास से वात करने लगा मे ता मुस थ्रीर जीभ का भट्टा हू॥ १९। यद्दीया ने उस से फदा मनुष्य का मुद्दांक्स ने बनाया है ग्रीर मनुष्य की गूगा वा विद्या वा देखनेदारा वा अधा सुक यदेविया की क्रोइ कीन बनाता है।। १२। ग्रव जा मै तेरे मुख के सा देशकर जे। तुके कदना देशा बद तुमें सिखाता कार्जगा। १३। उस ने कदा दे मेरे प्रभु जिस की तू चाचे उसी के दाथ से भेज ॥ ९४। तव यदीवा का कीप मुसा पर भड़का थार उस न फदा वया तेरा भाई लेयीय दारन नही है सुभे ते। निष्चय है कि वर कहने सं निषुश है ग्रीर वह तेरी भेट के लिये निकला ग्राता भी है ग्रीर तुक्ते देखकर मन मे यानन्दित देशा॥ १५। से तू उसे ये वाते

(१) मूल में याद्।

सा दोकर जी भुछ तुन्दे करना द्वारा से तुम की सिखाता जाजगा॥ १६। थीर वद तेरी खोर से लागा से वार्त किया करेगा वह तेरे लिये मुद्द श्रीर तू उस के लिये परमेश्वर ठद्दरेगा॥ ९७। क्षार तू इस लाठी की दाय में लिये जा क्षीर इसी से इन चिन्हा का दिखाना॥

१८। तत्र मूसा श्रपने ससुर यित्रे। के पास लैं।टा श्रीर जाहा मुर्भे विदा कर कि मैं मिस में रहनेहारे ग्रपने भाइयों के पास जाकर देखें कि वे प्रव लें। जीते दें वा नहीं यित्रो ने कहा कुंशल से जा॥ १९ । श्रीर यदीवा ने मिद्यान् देश में मूसा से कहा मिस का लीट जा क्योंकि का मनुष्य तेरे प्राय के गादक ये सा सब तर गये है ॥ २०। तब मूसा श्रपनी स्त्री श्रीर बेटों की गददे पर चढ़ाकर मिंख देश की श्रीर परमेश्चर की वस लाठी की दाय में लिये दुर लै।टा॥ >१। थ्रीर यदीवा ने सूसा से कहा जब तू मिस में प्रदुवेगा ते। सबेत द्वाना कि को चमत्कार में ने तेरे वर्ष में किये है उन सभा की फिरीन के देखते करना पर मै उस के मन की एठीला कस्ता थीर वह मेरी प्रजा को। जाने न देशा॥ २२। श्रीर तू किरीन से करना कि यदाया या कदता है कि इस्राएल् मेरा पुत्र व्यस्त सेरा जेठा है।। २३। ग्रीर में जे। तुक्त से कट चुका हू कि मेरे पुत्र की जाने दे कि वह मेरी मेवा करे श्रीर तूने जें प्रव लें उसे जाने देने की नकारा है इस कारण में प्रव तेरे पुत्र वरन तेरे जेठेका घात ककंगा॥२४। मार्ग पर सराय मे यदीया ने मूसा से भेंट करके उसे मार हालना चादा॥ २५। तव सिप्पोरा ने चक्रमक पत्थर लेकर ग्रपने वेटे की खलड़ी की काट हाला श्रीर मूसा के पावा पर यह कहकर फैंक दिया कि निश्चय हूँ लेाहू बहाने-द्वारा मेरा पति है ॥ २६ । तव उस ने उस की छोड़ दिया और उसी समय खतने के कारण वह वोली तू लाष्ट्र बदानेदारा प्रति है॥

<sup>(</sup>१) मूल में चस से वार्ते करना फ्रीर उस के मुए में ये वार्ते रालना ।

(मूसा से इसारलिया भीर फिरीन से भेंट करने का वर्षन)

२०। तव प्रदेशवाने द्वाबन से कहा मूसा की भेट करने की जंगल में जा सा वह जाकर परमेश्वर को पर्वत पर इस से मिला श्रीर इस को चूमा॥ २८। तब मूसा ने हारून की वताया कि यहीवा ने क्या क्या वाते कडकर मुक्त की भेजा है थ्रीर कीन कीन चिन्द दिसाने की ग्राज्ञा मुक्ते दिई है। २९। से। मूसा श्रीर हायन ने जाकर इसार लिया के सब पुरानियों को एकट्टा किया॥ ३०। ग्रीर जितनी वाते यहावा ने मूसा से कही थीं सा सब दादन ने उन्हे युनाई थ्रीर लोगो के साम्हने वे चिन्ह भी दिखाये॥ ३९। श्रीर लोगो ने उन की प्रतीति किई श्रीर यह युनकर कि यद्देशवाने इखार्रोलये। की सुधि लिई थ्रीर इसारे दुख पर दृष्टि किई है उन्दें ने सिर 📭 भुकाकर दग्डवत् किई॥ १। इस के पीछे मूसा थीर र्रे हास्त ने आकर फिरोन से कहा इस्राएल् का परमेक्टर यहोवा या कहता है कि मेरी प्रजा के लोगो को जाने दें कि वे जगल में मेरे लिये पर्व करें॥ २। फिरीन ने कहा यहावा कीन है जा मे **उस का वचन मानकर इसार**िलया की जाने दूमे न ता यद्यावा की जानता थीर न इसार्याच्या की जाने टूंगा॥ ३। उन्हाे ने कहा इत्रियाे के परमेक्टर ने इस से भेट किई है सा इसे जगल में तीन दिन को मार्ग पर जाने दें कि छापने परमेश्वर यद्दे।वा के लिये व्यलिदान करे ऐसा न दे। कि वह इस में मरी फैलार वा तलवार चलवार ॥ ८ । मिस के राजा ने उन से कहा हे मूसा हे हारून तुम क्यो लेागे। से काम क्षुड्याने चाइते हा श्रपने ग्रपने काम पर जाओ ॥ ५। थ्रीर फिरीन ने कहा सुना इस देश मे वे लेाग बहुत हो गये है फिर तुम उन की परिश्रम से विद्यास दिलाना चाहते हो ॥ ६ । स्त्रीर फिरीन ने उसी दिन उन परिश्रम करानेहारी की जी लीगी को कपर उस्त्रीर चनको सरदारी की। यहस्राज्ञा दिई कि, । तुम ना ग्रब ा ईट बनाने के लिये लोगो को पुत्राल दिया ऋरते थे से। स्नागे की न देना

८। ताभी जितनी इंटें खब ला उन्दें बनानी पहती घी उतनी ही आगे की भी उन से वनवाना ईटों की गिनती कुछ भी न घटाना क्यों कि वे श्रालसी हैं इस कारण यह कहकर चिल्लाते है कि इस जाकर थ्रपने परमेश्वर के लिये बलिदान करें ॥ ९ । उन मनुष्यों से थ्रीर भी कठिन सेवा कराई जाए कि वे च्स मे परिश्रम करे श्रीर भूठी वाता पर चित्त न लगार ॥ १० । तव लेगो के परिश्रम करानेहारी श्रीर सरदारी ने वाहर जाकर उन से कहा फिरीन या अध्या है कि में तुम्हें पुत्राल नहीं देने का। १९। तुम दो जाकर जदा कही पुत्राल मिले बदा से चस को वटोर ले श्राश्री पर तुम्दारा काम सुक भी न घटाया जाएगा ॥ १२ । से वे लाग सारे मिस देश में तितर वितर हुए कि पृथाल की मंती खटी बठोरे॥ १३। श्रीर परिश्रम करानेहारे यह कप्ट कदकर उन से जस्दी कराते रहे कि जैसा तुम पुत्राल पाकर किया करते थे वैसा ही श्रपना दिन दिन का काम श्रत्र भी पूरा करे। ॥ १४ । श्रीर इसार्गलिया से के जिन सरदारों की फिरीन के परिश्रम करानेहारी ने उन के खोंधकारी ठदराया था उन्दों ने सार खाई थ्रीर उन से पूका गया क्या कारण है कि सुम ने अपनो ठद्दराई हुई ईटों की गिनती परिस्ते की नाई कल ग्रीर ग्राज पूरी नहीं कराई ॥ १५। तव इसारिलया के सरदारा ने जाकर फिरीन की दोदाई यह कहकर दिई कि तू श्रपने दासे। से ऐसा वर्ताव क्यों करता है॥ १६। तेरे दासें को पुत्राल ती दिया नहीं जाता श्रीर वे इस से कहते रहते है ईटे वनाओं ईटे वनाग्रेा ख्रीर तेरे दाशें ने मार भी खाई है पर दोष तेरे हो लागा का है॥ १०। फिरोन ने कहा तुम श्रालसी हो श्रालसी इसी कारण क़दते हो कि इमे यहोबा के लिये ब्रलि करने की जाने दे॥ ९८। से। श्रव जाकर काम करे। श्रीर पुश्रास सुम को न दिया जाएगा पर इंटी की गिनती पूरी करनी पहेंगी॥ ९९। जब इसार्गलिया की सरदारी ने यद वात धुनी कि तुम्हारी ईटो की गिनती न घटेगी श्रीर दिन दिन उतना ही काम पूरा करना तब वे बि स्नाप ही जा जाकर स्रपने स्नपने लिये पुत्राल बटोरे॥ जान गये कि इमारे दुर्दिन स्नाये ॥ २०। जब बे

फिरीन के सन्मुख से निकले आते थे तब मूसा और , याकूब से खाई थी समी में में तुम्हें पहुंचाकर उसे द्वादन जो उन की भेंट के लिये खड़े थे उन्हें मिले॥ २१। भीर उन्दों ने मूसा श्रीर धारून से कहा यदीवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे क्यांकि तुम ने इस को फिरोन थ्रीर उस के कर्माचारिया की दृष्टि में घिनाना ठएरवाकर इमें घात करने के लिये उन के द्याय में तलवार देदिई दै॥ २२। तत्र मूसाने यद्दीया के पास लाटकर कहा है प्रभु तू ने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों किई थीर तू ने मुक्ते यहा क्यो भेजा ॥ २३। जब से मे तेरे नाम से बाते करने के लिये फिरीन के पास गया तव से उस ने इस प्रजा से व्ररार्ड ही व्ररार्ड किई है श्रीर तू ने 🚣 ग्रपनी प्रजा की कुछ भी नहीं हुड़ाया॥ १। यदीवा 🖣 ने मूसा से कहा अब तू देखेगा कि मै फिरीन से वर्षा करूंगा जिस से वह उन की वरवस निकालेगा वह तो उन्हें श्रपने देश र वरवस निकाल देशा ॥

२। फिर परमेश्टर ने मूसा से कहा कि म यदेशवा छ ॥ ३ । मैं अपने की सर्व्यशक्तिमान ईख्टर करकर ते। इत्राहीम इस्हाक् ग्रीर याकूव की दर्शन देता था पर यद्यावा नाम से अपने को उन पर प्रगट न करता था॥ 8। ग्रीर में ने उन के साथ ग्रपनी वाचा दृढ किई है कि कनान् देश जिस में वे परदेशी दाकर रहते भ्रे उसे उन्हें दू॥ ५। श्रीर इसारली जिन्हें मिसी लाग दास करके रखते हैं उन का कराइना भी सुनकर में ने खपनी वाचा की सुधि लिई है। ई। इस कारण तू इसारलियों से कह कि मै यदावा दू थीर तुम को मिसियों के भारी के नीचे से निकालूगा श्रीर उन की सेवा से तुम की बुड़ार्जगा ग्रार प्रपनी मुका वढाकर थीर भारी दण्ड देंकर तुम्हें हुड़ा लूगा ॥ २ । ग्रीर मे तुम की श्रपनी प्रजा दाने के लिये श्रपना लूंगा श्रीर सुम्दारा परमेश्वर ठचरंगा थ्रीर तुम जाने लोगे कि यह जी इसे मिखियों के भारी के नीचे से निकालता है से इमारा परमेश्वर यद्दीवा है॥ ८। खेर जिस देश के देने की किरिया में ने इन्नाहीम इस्हाक् श्रीर

तुम्हारा भाग कर दूगा में ता यदे।वा हू ॥ ९ । ये वाते मूसा ने दक्षाणीं की सुनाई पर उन्हों ने मन को अधीरता थ्रीर सेवा को कांठनता के मारे **उस की न सुनी**॥

१०। फिर यद्देश्वाने मूसा से कदा, १९। तू जाकर मिस्र के राजा फिरीन से कह कि इसारसियों की ग्रपने देश में से जाने दे॥ १२। मूसाने यहीवा से क्षष्टा देख इसार्गलयों ने मेरी नही धुनी फिर फिरीन सुक भट्टे वोलनेहारे को ख्योकर सुनेगा॥ पत्र। सो यदावा ने मूसा श्रीर हाइन की इसारलियों थ्रीर मिस्र के राजा फिरीन के लिये थाचा इस मनसा से दिई कि वे इसार्गलया की मिस देश से निकाल ले जाएं॥

१४। उन को पितरों को घराने। को मुख्य पुरुष ये हैं। इसारल् को जेठे बधेन् की पुत्र हनाक् पसू देखेान् थीर कम्मी हुए इन्हीं से स्वेन्वाले कुल निकले ॥ १५ । श्रीर शिमोन् के पुत्र यमूरल् यामोन् श्रीच्द् याकीन् श्रीर सेंदर् हुए श्रीर एक कनानी स्त्री का वेटा शाजल् भी हुन्ना इन्हों से शिमान्-वाले कुल निकले ॥ १६ । श्रीर लेवी के पुत्र जिन से उन को व्यथावली चली है उन की नाम ये है अर्थात् ग्रेगीन् कदात् और मरारी। श्रीर क्वी की सारी श्रवस्था एक साँ सैंतीस वरस की हुई॥ १०। रार्थीन के पुत्र जिन से उन के कुल चले लिख्नी थ्रीर शिमी हुए॥ १८। थ्रीर कहात के पुत्र श्रमास् यिस्टार् देव्रीन् श्रीर उज्जीश्ल् दृष् । श्रीर कहात् की सारो अवस्था एक सै। तेती संबरस की हुई ॥ १९। श्रीर मरारी के पुत्र मह्ली श्रीर मूशी हुए लेवीयों के कुल जिन से उन की वशावली चली ये ही हैं ॥ २० । श्रमास् ने श्रपनी फूफी येक्केबेट् की व्याह लिया श्रीर वह उस के जन्माये हास्न श्रीर मूसाको जनो थ्रीर श्रमास्की सारी श्रवस्थारक की मैतीम वरम की हुई ॥ २९। ग्रीर यिस्हार् के पुत्र कोरस् नेपेगू छै।र जिक्री हुए॥ २२ । छै।र

<sup>(</sup>१) मूल में दुर्गिन्धत । (२) मूल में की छाय।

<sup>(</sup>१) मूल में हाय उठाया था। (२) मूल में खतनारहित हे।डवाले ।

उक्जीरल् के पुत्र मीशारल् रल्सापान् श्रीर सित्री, श्रनुसार ही किया॥ ७। श्रीर जय मूसा श्रीर हास्त हुए॥ २३। ग्रीर हास्त ने श्रमीनादाव की वेटी श्रीर नद्शान् की विधन एलीशेवा की व्याद लिया का श्रीर दादन तिरासी वरस का था॥ थ्रीर वह उस के जन्माये नादाव् श्रवीह रलाजार् थ्रीर ईतामार्को जनी॥ २४। थ्रीर कोरह्के पुत्र श्रस्धीर् रल्काना श्रीर श्रवीग्रासाप् द्वुर इन्दी से कारहियों के कुल निकले॥ २५। कीर छारून को पुत्र एला जार् ने पूती एल की एक चेटी की व्याद लिया ग्रीर वह उस के जन्मार पीनहास की जनी

मुख्य पुरुष ये दी दे॥ २६। ये वे ही हास्त ग्रीर मूसा है जिन की यहावा ने यह याचा दिई कि इसार्एलियों की दल दल करके मिस देश से निकाल ले जास्रो॥ ३०। ये वे ही मूसा स्रीर दास्त दे जिन्हा ने इसारलियां का मिस से निकालने की

मनसा से मिस की राजा फिरीन से बात किई घी॥

कुल चलानेहारे लेबीया के पितरा की घराना के

२८ । खब यद्दीवा ने मिस्र देश में मूसा से यद वात कही, २९। कि मै ती यदीवा हू से जी आहर में तुम से कड़ुगा वह सब मिस के राजा फिरीन से कहना, ३०। श्रीर मूसा ने यहात्रा की उत्तर दिया कि मै तो बोलने में महा हूं से फिरीन मेरी क्योंकर

9 सुनेगा ॥ १। तब यदीवा ने मूसा से कहा मुन मै तुमें फिरीन के लिये परमेश्टर सा ठहराता हू श्रीर तेरा भाई द्वादन तेरा नवी ठद्दरेगा ॥ २। जो जो खाजा में तुमें दू सा तू कहना खीर छादन उसे फिरीन से कहेगा जिस से वह दशरसिया को। श्रपने देश से निकल जाने दे॥ ३। श्रीर मे फिरीन के मन के। कठोर कर दूगा श्रीर अपने चिन्छ थीर चमत्कार मिस्र देश में बहुत से दिखालगा ॥ 8। तीमी फिरीन तुम्हारी न सुनेगा श्रीर में मिछ देश पर यापना हाथ वकाकर मिसिया की भारी दराह देकर अपनी सेना अर्थात् अपनी इसारली प्रका की मिस देश से निकालूगा॥ ५। श्रीर सब मे मिस पर दाय बढाकर रखारसिया का उन के बीच से निकालूगा तत्र मिस्री जान सेगे कि मे यद्दीवा हू॥ ६। तब मूरा ग्रीर दास्त ने गरीवा की श्राचा के

फिरान से वात करने लगे तव मूसा ता ग्रस्सी वरस

· 00

८। फिर यदाया ने मूसा थ्रीर दादन से या कदा ' कि, ९। जब फिरान तुम से कहे कि अपने प्रमाख का कोर्ड चमत्कार दिखाया तव तु हादन से कहना कि अपनी लाठी की लेकर फिरीन के साम्दने डाल दें कि यह प्रजगर वन जाए॥ १०। से। मुसा श्रीर द्दारून ने फिरीन के पास जाकर यद्दाया की श्राचा के अनुसार किया और जब शास्त्र ने अपनी लाठी का फिरीन थ्रीर उस के कर्मचारियों के सास्तने हाल दिया तब वह श्रजगर वन गई॥ ११। तब फिरीन ने पविडते। श्रीर टोनदे। की युलवाया श्रीर मिस के जादूरारों ने प्राक्तर प्रपने तंत्र संत्रों से वैसा ही किया॥ १२। उन्हों ने भी प्रापनी प्रापनी लाठी को डाल दिया ख़ैार वे भी ख़लगर वन गई पर टाब्न की लाठी उन की लाठियों की निगल गर्द ॥ १३ । पर फिरौन का मन एठीला है। गया श्रीर यदावा के कदे के श्रनुसार उस ने मूसा भीर हाइन की मानने की नकारा॥

(निसिया पर दस भारी विपत्तिया की पढ़ने का वर्तन)

१४। तव यदोघा ने मूसा से कहा फिरौन का मन कठार हा गया है कि वह इस प्रका की जाने नहीं देता॥ १५। से। विज्ञान के। फिरीन के पास जा वद तो चल की ग्रोर वादर ग्राएगा ग्रीर की लाठी रैर्प्य वन गई घी उस की हाथ में लिये हुए नील नदी के तीर पर उस की भेट के लिये खड़ा रहना॥ १६ । श्रीर उस से या कदना कि इत्रियों के परमेश्टर यदीवाने मुभी यद कदने की तेरे पास भेजा कि मेरी प्रजाके लोगों को जाने देकि वे जंगल मे मेरी उपासना करे ग्रीर श्रव लें तूने मेरी नहीं मानी॥ १०। यद्यावा या कहता है इसी से तू जानेगा कि मैं ही परमेश्वर हू देख में अपने हाथ की लाठी की नील नदी के जल पर मास्गा तय बह

<sup>(</sup>१) मूल में खतनारहित हाउवाली हू।

<sup>(</sup>१) मूल में चारु।

लाह यन जाएगा ॥ १८ । थीर जी मक्लियां नील नदों। में हैं वे मर जाएंगी ग्रीर नील नदी। वसाने लगेगी थैं।र नदी का पानी पीने का मिश्रियों का ली न चादेगा ॥ ९९ । फिर यद्दोवा ने मुखा से कहा हारून से कर कि श्रपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है खर्घात् उस की नदियां नहरं भी ले ग्रीर पोखरे सब के जपर व्यपना द्वाघ बढा कि व लोत वन जाएं थीर सारे मिस देश में के काठ ग्रीर प्रत्यर दोना भान्ति के जलपात्रा में भी लाहू हा जाएगा॥ २०। तव सूखा थ्रीर दारून ने यदावा की खाचा के खनुसार किया थर्षात् उस ने लाठी के। उठाकर फिरीन ग्रीर उस के कर्म्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा थै।र जितना उस में जल था सब लोह बन गया॥ २९। ग्रीर नील नदी में जो महलियां भी सा मर गई श्रीर नदी वसाने लगी थीर मिसी लेगा नदी का पानो न पी सके थैं।र सारे मिस देश में लोड़ हा गया ॥ २२ । तव मिस की जादगरी ने भी श्रपने तंत्र मत्रों से वैसा ही किया थै।र फिरीन का मन एठीला दे। गया थ्रीर यदीवा के कदे के खनुसार उस ने मूसा थीर टास्न की न मानी॥ २३। से फिरीन इस पर भी चित्त न लगाकर ग्रीर मुंद फेरके ग्रपने घर गया॥ २१। छै।र सब मिस्री लाग पीने के पानी के लिये नील नदी के श्रासपास खोदने लगे बगेकि वे नदी क्या जल न पी सकते थे॥ २५। श्रीर जव यदेश्या ने नील नदीर की मारा उस के पीके सात दिन Շ वीते॥ १। तव बदीवा ने सूसा से कहा फिरीन के पास जाकर कह यहावा तुम से या कहता है कि सेरी प्रजा के लागों का जाने दे कि वे मेरी उपासना करें ॥ >। ग्रीर यदि तू उन्दे जाने न दे ते। युन मे मेळक भेजकर तेरे सारे देश की द्यानि पहुचाता हू॥ ३। थीर नील नदी। संदक्षीं से भर जाएगी थीर वे तेरे भवन ग्रीर ग्रयन की कोठरी से श्रीर तेरे विकीने पर थ्रीर तेरे कर्मचारियों के घरा में थ्रीर तेरी प्रजा पर वरन तेरे तम्दूरी ग्रीर कड़ीतिया में भी चढ जाएंगे ॥ ४ । क्रीर तुक्त क्रीर तेरी प्रजा क्रीर तेरे कर्माचारियों सभी पर मेळक चढ़ नारंगे॥ ५। फिर

यहीवा ने मूसा की ग्राचा दिई कि हाइन से कह कि नदिया नहरीं ग्रीर भीलों के अपर लाठी के साथ ग्रापना हाथ वढाकर मैठकों की सिख देश पर चढा ले था। है। तब दादन ने मिस के जलाशयों क्षे जपर ग्रपना हाच वकाया ग्रीर मेंकको ने मिस देश पर चक्कर उसे का लिया ॥ ७ । श्रीर जादगर भी ग्रापने तंत्र मन्त्रों से वैसा ही मिस देश पर मेंठल चका ले स्राये॥८। तव फिरीन ने मुसा स्रीर हामन की वलवाकर कहा यहीवा से विनती करी कि वह में ढकों के। सभ से श्रीर मेरी प्रजा से दूर करे तब मैं तुम लोगों की जाने टूंगा कि तुम यहावा के लिये वलिदान करे। ॥ ९ । मूसा ने फिरीन से कहा इतनी वात पर तो मुक्त पर तेरा घमड रहे कि में तेरे ग्रीर तेरे कर्माचारियों ग्रीर प्रजा के निमित्त कव तक के लिये विनती कई कि यदीवा तेरे पास से ग्रीर तेरे घरों में से मेंठकों की। दूर करे ग्रीर वे केवल नील नदी। में पाये जाएं॥ १०। उस ने कहा कल तक्ष के लिये उम ने कचा तेरे वचन के श्रनुसार द्यागा जिस से तू जान ले कि इसारे परमेश्वर यद्वादा को तुल्य कीर्ड नहीं है।। १९। से। मेठक तेरे पास से थीर तेरे घरों से से थीर तेरे कर्माचारियों थीर प्रजाकी पास से दूर है। कर केवल नदी में रहेंगे॥ **१२। तव मूसा श्रीर हाइन फिरीन के पास से निक**ल गये थीर मुसा ने उन मैठकों के विषय परीवा की दोहाई दिई जो उस ने फिरीन पर भेजे थे॥ १३। थै। यद्योद्याने मूसा के कदे के यनुसार, किया सा मेळक घरे। श्रांगनें श्रीर खेता में मर गये॥ १८। श्रीर लोगों ने एक हुं करके उन के ढेर लगा दिये की सारा देश वसाने लगा॥ १५। जव फिरीन ने देखा कि श्राराम मिला तब यदीवा के करे के श्रनुसार चस ने श्रपने मन की कठार किया थीर उन की न सुनी ॥

पद्दे। फिर यहावा ने सूसा से कहा हाइन की खाजा दें कि तृ खपनी लाठी वढ़ाकर सूमि की छूल पर मार कि वह मिस्र देश भर मे कुटकियां वन जाए॥ पछ। सा सन्दों ने वैसा ही किया खर्थात्

<sup>(</sup>१) मूल में बीर्।

हाकन ने लाठी की ले हाथ वहाकर मृश्नि की धूल पर मारा तब मनव्य थीर पश् टोनों पर क्टकी ना ग्रहें वरन सारे मिस देश में मृश्नि की धूल क्टजी वन गर्ड ॥ १८ । तब जादगरों ने चाहा कि खपने तंत्र मंत्रों के वल से हम भी क्टकियां ले ग्राण पर यह उन से न ही। सका थीर मनुव्यो थीर पश्यो दोनों पर क्टिकियां बनी ही रहीं ॥ १९ । तब जादगरों ने फिरीन से कहा यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है तोभी यहोवा के कहे के ग्रनुसार फिरीन का मन हठीला हो। गया थीर उस ने मूसा थीर हासन की न मानी॥

२०। फिर यद्योद्याने सूमा मे कहा विद्यान की तहकी चठकर फिरोन के साम्हने खहा होना यह ती जल की ख्रीर खाग्या ख्रीर उम से करना कि यहेवा तुम से ये। कहता है कि मेरी प्रजा के लोगी की जाने दें कि वे मेरी उपासना करें॥ २९। यदि त मेरी एका की जाने न देशा ते। सन में तभ पर थीर तेरे कर्माचारिया थीर तेरी प्रजा पर थीर तेरे घरे। में कड के कुड डांस भेज़ा। मे। मिसियों के घर थार उन के रहने की भिम भी डांगे से भर साम्गी ॥ २२ । उस दिन में गोशेन देश की जिम में मेरी प्रजा बसी है अलग करगा थै।र उस मे . इसिंकि भ्डन नेगो जिस से तूजान ले कि पृथियो के बीच में ही यहाबा हु॥ ३३। श्रीर में ग्रपनी प्रजा ग्रीर तेरी प्रजा में ग्रन्तर ठटराजंगा यह चिन्ह कल होगा ॥ २८ । ग्रीर यहोवा ने थेंहीं किया से फिरोन के भवन थै।र उम के कर्माचारियों के घरें। में थीर सारे मिस देश में हांसे के भह के भड भर गये थीर डांमां के मारे वह देश नाश हुया। २५। तव फिरीन ने ममा थ्रीर हाकन की बुलवा-कर कहा तुम जाकर श्रपने परमेश्वर के लिए इसी देश में वर्षिदान करो।। २६। मूसाने कहा ऐसा करना जीवत निर्देश को कि हम अपने परमेण्टर यद्यावा के रिक्सिकिया की घिन की वस्त व्यक्ति करेंगे में। याद हम मिसियों के देखते उन की छिन

की वस्तु वाल करें ता क्या वे एम पर पत्थरवाह न करेंगे॥ २०। इस जंगल में तीन दिन के मार्ग पर जाकर ग्रापने परमेश्वर यहावा के लिये जैसे यह इस से करेगा घैसे ही व्यक्तितान करेगे॥ २८। फिरोन ने कहा में तुम की जंगल में जाने टूंगा कि तुम ग्रपने परमेण्यर यद्याचा के लिये जगल म र्यालदान करी केवल यहुत दूर न जाना थीर मेरे लिये विनती करी॥ भ । में। मूसा ने कटा सुन में नेरे पाम से वादर जाकर यहावाँ में विनती करंगा कि डांग्रें के भ्गड तेरे ग्रीर तेरे कर्म्मचारियों ग्रीर प्रजा के पास से कल ही दूर हो पर फिरीन आगों के। कपट करके हमें यहाया के लिये विलटान करने की जाने देने में नार न करे॥ ३०। सा मुसा ने फिरीन के पास से बाहर जाकर यहावा से विनती किई॥ ५९। श्रीर यदे। वा ने सूसा के कदे के श्रनुसार डांसें। के भ्यडों का फिराने थार उस के कर्मचारियां थार उस की प्रजा से दूर किया यहां लों कि ग्या भी न रहा॥ ३२ । तब फिरीन ने इस बार भी श्रपने मन को सुन किया थीर उन लोगों की जाने न दिया।

रे फिर्र यद्यावा ने मूमा से कहा फिरीन के पास जाकर कहा कि द्रोदेशों

क पास जाकर कह कि हान्या का परमेश्वर यहीवा तुम से यें कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों की जाने दें कि व मेरी उपासना करें॥ २। श्रीर यदि तू उन्हें जाने न दें श्रीर श्रव्य भी पकड़ें रहें, ३। तो सुन तेरे जो घोड़े गदहें कट गाय बैल भेडवकरी श्रांद प्रश् मैदान में हैं उन पर यहीवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी॥ ४। श्रीर यहीवा इसागलियों के पश्रुशों में श्रीर मिसियों के पश्रुशों में ऐसा श्रन्तर करेगा कि जो इसागलियों के एथ्यों में ऐसा श्रन्तर करेगा कि जो इसागलियों के ह उन में से कीई भी न मरेगा॥ ५। फिर यहीवा ने यह कहकर एक समय उद्दराया कि में यह काम इस देश में कल कहगा॥ ई। दूसरे दिन यहीथा ने ऐसा ही किया श्रीर मिस के तो सब पश्र मर गये पर इसागलियों का एक भी पश्र न मरा॥ ७। श्रीर फिरीन ने लोगों की भेजा पर इसागलियों के पश्रुशों में से एकभी नहीं मरा था।

<sup>(</sup>१) मूल में. वह परनेज्वर को प्रगुली है।

ताभी किरै।न का मन सुद्ध है। गया और उस ने उन मैदान में तेरा जो क्षुक्ष है स्वय की फुर्ती से ग्राह सोगों को जान न दिया॥ मैदान में करा से नहीं तो जितने मनुष्य वा प्रशु मैदान में

द। फिर यहाया ने मूसा थार शक्त से कहा
भट्ठी में से भएनी भएनी मुट्ठी भर राग्र ला थार
मूसा उसे फिरीन के सम्बने आकाण की खार
किटकाण ! र । सब यह मूक्त धूल हाकर सारे मिस
देश में मनुष्या थार प्रभुष्यां दोना पर फफालिवाले
फाडे बन खास्सी ॥ १० । सा व मट्टी में को राग्र
लेकर फिरीन के सम्बने खंडे हुए थीर मूसा ने उसे
पाकाण की खार किटका दिया से यह मनुष्यां
थीर पशुष्यां दोनी पर फफालिवाले फाड़े वन गई॥
१९ । भार उन फाड़ी के कारण जाटुगर मूसा के
साम्दने खंडे न रह सके ख्याकि व फाड़े सी निकले थे॥
१२ । सब पहाया ने फिरीन के मन का हठीला कर
दिया सा जैसा पहाया ने मूसा से कहा था उस ने
उस की न सुनी॥

१६। फिर यहाया ने मुमा से कटा विदान की तर्के वटकर फिरीन के साम्दने घड़ा है। कार उस वे कर बारियों का परमेश्यर घटाया ये। करता है कि मेरी प्रता के लागों का जाने दे कि वे मेरी उपा-सना करे ॥ १४ । नहीं तो अब की बार में तुक पर' ग्रीर तेरे कर्माचारियां ग्रीर तेरी प्रजा पर सब मकार की विपत्तियां डालूगा इस लिये कि तू जान से कि सारी पृष्टियी पर मेरे तुल्य कोई नहीं है। 🗣 । मे ने पर्यं दाघ वङ्गकर तुभैं कीर तेरी प्रजा की मरी से मारा देशता ती तू पृष्टियी पर से सत्यानाश है। गया देशता ॥ १६। यर सचमुच मे ने इसी कारण तुभे बनाये रक्त्या है कि तुभे अपना सामध्ये दिसाक कीर प्रपना नाम सारी पृथिकी पर मों से द्वा कर ॥ १०। वया तू स्रव भी मेरी प्रजा की बाग्ध सा राकता है वि. उसे जाने न दे॥ १८ । धुन कस में इसी समय ऐसे भारी भारी श्रीले वरसावता कि जिन के तुल्य मिन की नेव पडने के दिन से ले याय ली कभी नदी पड़े ॥ १९। का यात्र सोगा की भेत्रकर श्रपने पशुश्री की थीर मैदान में तेरा जा कुछ है सब की मुर्ती से खाड़ में करा ले नही तो जितने मनुष्य वा पशु मैदान में रहें थीर घर में एकट्ठे न किये जाएं उन पर थीले गिरेगे थीर घे मर जाएंगे॥ २०। से फिरीन के कर्म्मचारियों में से जी लोग यदावा के वचन का मय मानते थे उन्हों ने ती छपने खपने सेवकी थीर पशुष्यों की घर में हांक दिया॥ २९। पर जिन्हों ने यदावा के वचन पर मन न लगाया उन्हों ने खपने सेवकों थीर पशुष्यों की मैदान में रहने दिया॥

२२। तय यद्दीवा ने मूसा से कहा अपना हाथ याकाश की खोर वड़ा कि सारे मिस देश के मनुष्यों पशुखो धीर खेतीं की सारी उपन पर खीले गिरे॥ २३। **की मूमा ने श्रपनी लाठी की श्राक्ताश की श्रीर व**ठाया बीर यद्दावा गरजाने धार श्रोले वरशाने लगा श्रीर ब्राग पृष्पियी लें ब्राती रही से यहाया ने मिस देश पर म्रोलं गिराये ॥ २४। जी म्रोले गिरते घे उन की साथ स्नाग भी लिपटती जाती थी स्नार वे स्नाल रेसे ग्रत्यन्त भारी में कि जब से निस देश बसा मा तव से मिस भर में ऐसे कभी न पहें थे।। २५। से। मिस भर के खेतीं में क्या मनुष्य क्या पशु जितने घे स्य फोला है मारे गये भार फाला से खेत की सारी रपन मारी पही थीर मैदान के सब यून भी टूट गये ॥ २६ । केवल गोशेन् देश में जहां इसारली यसे घे खोले न गिरे॥ २०। तय फिरीन ने मुसा धीर दास्न की धुलवा भेजा और उन से कहा कि इस बार तो में ने पाप किया है यहावा धर्मी है पीर मै श्रीर मेरी प्रजा श्रधम्मी॥ २८। परमेश्वर का गरजाना थै।र थोले घरसाना तो बहुत हो गया से यदाया से विनती करा तब मै तुम लागा का नाने हुगा और तुम आगे की न रोके जास्रोगे॥ २९। मुसा ने उस से कदा नगर से निकलते ही मै यहावा की श्रोर दाच फैलाकंगा तब बादल का गरजना वन्द ही जाएगा थीर ग्रोले फिर न गिरेगे इस से तू जान लेगा कि पृष्यियी यद्दीया ही की है॥ इ० । तीभा में जानता हू कि न ती तू ग्रीर न तेरे कर्म-चारी यहांचा परमेश्वर का भय मानेगे॥ इ१। सन श्चीर यव तो मारे पड़े घटोंकि यव की वार्ले निकल

<sup>(</sup>१) मूल में तेरे हुद्य पर।

१० कि यहावाने मूसा से कदा फिरीन के पास जा क्योकि में ही ने चस को थार उस को कर्माचारिया को मन की इस

लिये कठोर कर दिया कि श्रापने ये चिन्ह उन की बीच दिखाक २। श्रीर तुम लोग सपने बंटों पोती से इस का वर्धन करे। कि यद्यावा ने मिसिया की कींचे ठट्टों में चडाया थीर ग्रापने वया वया चिन्द **उन के बोच प्रगट किये, जिस से तुम यह जान लेगो** कि मै यदीवा हू॥ इ.। तव मुसा थ्रीर दादन ने फिरीन के पार्च जाकर कदा कि इत्रिया का परसे-प्रवर यहीवा सुक्त से ये। कहता है कि मेरे स्त्रागे दबने की तूकवं लीं नकारता रहेगा मेरी प्रचाकी लोगों को जाने दें कि वे मेरी उपासना करे॥ ४। यदि तू मेरी प्रजा की जामे देना नकारता रहे ती सुन जल मै तेरे देश में टिङ्कियां ले स्नाक्तगा॥ ५। स्नीर वे धरती की रेसा का लेगी कि वह देख न पड़ेगी थीर सुम्हारा की कुछ खोली से बच रहा है उस की वे चट कर जारंगों श्रीर तुम्हारे जितने घृष मैदान मे लगे हैं उन की भी वें चट कर जाएगी ॥ ६ । कीर वे तेरे श्रीर तेरे सारे कर्म्भचारियों निदान सारे मिसियो के घरा में भर जाएंगी इतनी टिड्डिया तेरे वापदादीं ने वा उन के पुरखाओं ने जब से पृष्टिवी

चुकी घीं खीर सन में फूल लगे हुए थे॥ ३२। पर | तय फिरोन के केंम्में चारी उस से कछने लगे यह ग्रीह श्रीर कठिया ग्रीह जी वर्ड हुए न घे इस से जन कव ली घमारे लिये फन्दा बना रहेगा उन वे मारे न गये॥ इडे। जब मूसा ने फिरीन के मनुष्यों के। जाने दें कि वे अपने परमेश्वर यहावा पास से नगर के बाहर निकलकर यद्दावा की फ्रोर की उपासना कर यया तू श्रव ले। नर्हा लानता कि ष्टांच फैलाये तब बादल का रारजना थैंार ख्रोला मिस्र भर नाग दे। राया है ॥ ८। तब सूमा ख्रीर का वरसना वन्द दुखा थै।र फिर वद्दुत मेर भूमि हाम्न फिरीन के पास फिर घुला लिये गये कीर उस पर न पड़ा ॥ ३४ । यह देखकर कि मेह शीर खाले | ने उन से कहा चले लाखा आपने परमेश्वर यहादा श्रीर वादल का गरजना वन्द हा गया फिरीन ने की उपासना करा पर जानेहारे कीन कीन है। रा क्षपने कर्म्मचारिया समेत फिर क्षपने मन की कठार मूचा ने कदा ६म तो घटा घेटिया भेड़ वक्तरिया करके पाप किया ॥ इध । खेर फिरीन का मन इठीला गाय वैला मय स्मेत वरन बच्ची से घूठा तक सब के हुआ श्रीर उस ने इसारिलयों की जान न दिया स्य जारंगे क्योद्भि एम प्रदेश्या के लिए पर्ध करना जैसा कि यद्दोवा ने मूसा के द्वारा कद्दलाया था॥ है ॥ १०। इस ने उन से कदा यद्दीवा योदी सुम्हारे मा रदे कि मै तुम्दे यद्वीं ममेत जाने टू देखें। तुम युराई ही की करवना अस्ते हो ॥ १९ । नहीं गैसा न दे।ने पाण्या सुम पुरुष छी लाकर यदे।धा की उपासना करो सुम यदी सा मांगा करते थे। श्रीर व फिरीन के पास से निकाल दिये गये॥

१२। तय प्रदेश्या ने मुसा से कहा मिस देश की कपर आपना दाध घठा कि टिट्टिया मिन देश पर चकके भूमि का जितना खन्नादि ख्रीला से यचा है सब की चट कर जाएं॥ ९३। ग्रीर मुमा ने श्रपनी लाठी की मिस देश के कपर बढाया सब यद्योद्या ने दिन भर श्रीर रात भर देश पर पुरवाई वहाई सीर जब भार हुया तथ उस पुरवाई में टिड्डिया आई॥ १४। थ्रीर टिड्डियों ने चठके मिस देश के सारे स्थानों में यसेरा किया उन का दल बदुत भारी था बरन न ती उन से प्राहिले ऐसी टिहिया आई घी थीर न उन के पीके ऐसी फिर श्रार्थंगी॥ १५। वे तें। सारी धरती पर का गर्द यहा लाकि देश अधेरा देश गया और उस का सारा श्रज्ञादि श्रीर यृक्षीके सब फल निदान कें। स्तुड श्रोलों से यचा था सब की उन्हों ने चट कर लिया यहा ला कि मिस देश भर में न तो किसी यृत पर कुछ दरियाली रट गई थीर न रतेत के किसी खनादि में ॥ १६। तय फिरान ने फुर्ती से मूसा थीर धारन पर जन्मे तब से ग्रास लों कभी न देखीं। श्रीर की वुलवाक कहा में ने तो तुम्दारे परमेश्वर यहादा वह मुद्द फरके फिरीन के पास से बाहर गया। छ। का थ्रीर तुम्हारा भी श्रपराध किया है।। १छ। सी

इस की बार मेग अपराध समा करे। थार अपने प्रामेश्वर प्रदेशवा से विनती करी कि वह केवल मेरे कपर से इस मृत्यु की टूर करे॥ १८। तस मूसा ने क्रिरीन के पाम से निकलकर परोधा से विनती किई॥ १८। तथ यहोवा ने उत्तरे बहुत प्रचरह पहुंचा यहाकर टिड्रियों की रखाकर लाल समुद्र में हाल दिया थीर मिन के किसी स्थान में एक भी हिट्टी न रह गई॥ २०। तीभी यहाद्या ने फिरीन के मन की एठीला कर दिया इस से उस ने इसामलिया को साने न टिया॥

**३९ । फिर पर्वादा ने मुसा से कहा अपना दाय** पाकाश की खार घठा कि निस देश के जपर क्षाधकार का लाग गेमा क्षाधकार कि उस का स्पर्ध तक है। सके॥ २२। तब मूसा ने श्रवना छाच याकाछ को जार बड़ाया खीर सारे मिस देश में तीन दिन सों घोर वन्धकार छाया रहा॥ ३३। तीन दिन सा न तो जिसी ने जिसी की देखा थीर न कीई अपने स्थान से रठा घर सारे एसाणीलयों के घरी मे डिवियाला रहा ॥ २४। तव फिरीन ने मूसा की युलयाकर कटा तुम नेगा जायी यरीवा की उपासना करी ग्रपने वालको की भी मा लिये वाग्री केवल व्यवनी भेडवकरी दीर गाय वैल की होड जाग्री। = । मूचा नै कदा तुक्त की इमारे दाघ मेलयाति कार रोमवाल के पशु भी देने पड़िंगे लिन्ट एम व्यपने में में यदावा व्यन्तर करता हूं ॥ ८। तब तेरे ये सब परमेश्वर यदावा के लिये चढाएं॥ २६। से इमारे पशु भी हमारे मंग जाएंगे उन का रक रूप लें न रह जाण्या व्योक्ति उन्हीं में से इस की ग्रपने परमेश्वर यरावा की उपामना का भामान लेना देशा और एम बय में यहां न पहुर्च तब ना नहीं जानते कि ण्या घ्या सेकर यद्दावा की उपासना करनी क्षागी॥ बाण्या।। २९ । मूखा ने ऋदा कि तू ने ठीक कत्ता वाने न दिया।। है में तरे सुट की फिर कभी न देखा।

११ फिर यद्याया ने मूमा से कहा एक श्रीर विपत्ति में फिरीन श्रीर मिस देश पर हालता हूं उस के पीके यह तुम सोगों को यहां से जाने देगा ग्रीर जय वह जाने देगा तब तुम सभी का निश्चय निकाल देशा॥ २। मेरी प्रका को मेरी यद खाजा मुना कि रक रक पुरुष खपने ग्रपने पड़े। धीर एक एक स्त्री श्रपनी श्रपनी पड़ेासिन से साने चादी के गहने मांग ले ॥ ३। तब यदेश्या ने सिवियो की अपनी प्रजा पर दयालु किया। इम से वाधिक यह पुरुष मूसा मिस देश में फिरीन के कर्मचारियां थार साधाकण लागां की दृष्टि में श्राति महान् था ॥

४। फिर मूखा ने कहा यदाया यो कहता है कि श्राधी रात के लगभग में मिस देश के बीच में देशकर चलुंगा ॥ ५। तब मिस में सिंतासन पर विराजनेदारे फिरीन से लेकर चक्की पीसनेदारी दासी तक सब के पहिलाठे वरन पशुक्री तक के सब पहिलाठे मर जारगे॥ ६। श्रीर सारे मिस देश में यहा हादाकार मचेगा यहां लें कि उस के समान न तो कभी हुआ ग्रीर न देशा॥ ७। पर इसाग्लियां के विष्टु ग्या मनुष्य वया पशु किसी पर कोई कुत्ता भी न भैकिगा जिंस से तुम जान लेा कि निसियों थै।र इसारलियों कर्माचारी मेरे पास क्षा मुक्ते दग्डवत करके यह करेगे कि अपने सब अनुचरें। समेत निकल का खैार उस को पीके मै निकल ही जातगा। यह कदके मुखा भड़के दूर कीप के साथ फिरीन के पास से निकल गया॥

१। यदीया ने ती मूसा से कद दिया था कि = । पर यहाया ने फिरीन का मन इंडीला कर फिरीन तुम्लारी न मुनेगा स्थाबित मेरी इच्छा है कि दिया एम में उस ने उन्हें जाने न दिया ॥ २८ । से। निस देश में बहुत चमल्कार अन्धे ॥ ९० । से। सूसा फिरीन ने उस से कहा मेरे साम्दने से चला जा खार े छीर दादन ने फिरीन के साम्दने ये उब चमत्कार मचेत रह मुक्ते व्यपना मुख फिर न दिखाना क्योंकि किये पर यद्यावा ने फिरीन का मन इंडोला कर विम दिन तू मुक्ते मुद्द दिस्राम उसी दिन तू मारा दिया इस से उस ने इसामलिया की अपने देश से (फसहू नाम पर्व्य का विधान ग्रीर इसार्रालया का कूच करना)

१२ फिर यहोबा ने मिस देश में मूसा श्रीर द्वास्त से कहा कि, २। यह महीना तुम लोगों के लिये खारम्भ का ठहरे ग्राचीत् वरस का पविला महीना यही ठहरे॥ ३। इज्ञाएल की चारी मगडली से यों कही कि इसी महीने के दसवे दिन की तुम खपने खपने पितरी के घरानी के यनुसार घराने पीके एक एक मेमा ले रक्खो॥ ४। थ्रीर यदि किसी के घराने से एक मेस्ने के खाने के लिये मनुष्य कम दों तो वह खपने सव से निकट रहनेहारे पड़ोसी के साथ प्राणियों को गिनती के अनुसार एक मेम्रा से रक्खे तुम एक एक के खाने के अनुसार मेम्ने का लेखा करना॥ ५। तुम्हारा सेम्रा निर्देश थीर पहिले घरस का नर है। थीर उसे चाचे भेड़ों में से लेना चाचे वकरियों में से ॥ ६ । श्रीर इस महीने को चौदहवे दिन ली ससे रख क्षेक्ना थार उस दिन ग्रीधृति के समय इसारल की सारी मण्डली के लाग उसे बाल करे ॥ ७। तब वे उस के लाडू में से कुछ लेकर जिन घरीं में मेमू को खाएंगे उन के द्वार के दोना वाजुओं खैार चै।खट को सिरे पर लगाएं॥ ८। थ्रीर वे उस की मास की उसी रात में खारा से भंजकर खखमीरी राटी खीर कड़वे साग्रपात के सार्चे खाएं॥ ९। उस की सिर पैर थ्रीर श्रन्तरिया समेत स्नाग में भूंचकर स्वाना कच्चा वा चल में क्रुक भी किकाकर न खाना॥ १०। थ्रीर उस में से कुछ विद्यान लें। न रहने देना थीर यदि क्रुक विद्यान लीं रह भी जार ते। उसे खारा मे जला देना॥ ११। ग्रीर उस के खाने की यह विधि है कि काँट वाधे पाव में जूती पहिने थ्रीर द्वाय मे लाठी लिये हुए उसे फुर्ती से खाना यह ते। यदे।वा का फसद दोगा॥ १२। स्रोकि उस रात में मे मिस देश के घीच द्वाकर पाक्रमा थ्रीर मिस देश के वया मनुष्य वया पशु चक्ष की पहिलोठी की मास्त्रा। थ्रीर मिस के सारे देवतायों की भी मै दण्ड दूरा।

मैं ता यद्देशवा हूं॥ १३ । चीर जिन घरीं में तुम रहाती चन पर बह लोड़ तुम्हारे निमित्त चिन्द ठहरेता यर्थात् मे उस लोइ को देखकर तुम का होड' जाउँगा थीर जब में मिस देश के लोगों की मार्शा तब बह विपत्ति तुम पर न पहेंगी सीर तुम नाज न द्यागे ॥ १८ । ख्रीर यह दिन तुम की स्मरक दिलाने-धारा ठद्दरेगा थ्रीर तुम उस की यद्दीवा की लिये पर्व करके मानना घर दिन तुम्हारी पीढ़ियों में यदा की विधि जानकर पर्व माना जार ॥ १५। सात दिन सें ग्रखमीरी राटी खाया करना उन में से पहिले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर उठा डालना बरन जो कोई पहिले दिन से लेकर सातवें दिन लों कोई खमीरी यस्तु खाए वद प्रासी इसा-रिलयों में से नाथ किया जार ॥ १६ । ख्रीर पश्चिले दिन एक पवित्र सभा श्रीर सातवें दिन भी एक पवित्र सभा करना उन दोनीं दिनों में कोई काम न किया जार केवल जिस प्राची का जा खाना दे। उस के काम करने की खाद्या है। १०। से सुम विन खमीर की रेग्डी का पर्वमानना क्योकि उसी दिन में तुम की दल दल करके मिस देश से निकालूंगा इस कारण वह दिन हम्हारी पीठियों में सदा की विधि जानकर माना जार ॥ १८। पहिले महीने के चै। दहवें दिन की सांभ से लेकर इक्कीसर्थे दिन की यांक लों तुम श्रक्षमीरी राटी खायां करना॥ १९ । सात दिन लों तम्हारे घरों में सुक्र भी खमीर न रहे बरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु की खार चारे वह देशी हो चाहे परदेशी वह प्रांकी इसारलियों की मगडली से नाम किया जार ॥२०। कोई खमीरी वस्तुन खाना खपने सब घरीं में विन खमीर ही की राटी खाया करना॥

२१। तब मूसाने इसारल्को सब पुर्रानयों की युलाकर कहा तुम खपने खपने कुल के यानुसार एक एक मेम्रा खला कर रक्खो स्वीर फसह<sup>1</sup> का पशु यक्ति करना॥ २२। स्वीर उस का लीष्ट्र की तसले

<sup>(</sup>१) मूल में लाघके। (३) मूल में काल ही के दिन।

<sup>(</sup>३) श्रयात् लाचनपर्व।

में देशा उस में हुका का एक गुल्का धेारकर उसी | साथ ले जायो। श्रीर सुके बाबी दीद दे जायो। 🗈 तसले में के सोष्ट्रें से द्वार के चौकट के सिरे थी। टीनें बाबुचीं पर सुद्ध लगाना थीर भार लें सुम में से कोई घर से बाहर न निकले । को कि घडावा देव वे बीच दीकर मिलियों की मारता जाग्या मा बदां बदां यद चीम्यट के सिरे ग्रीर दोनें। यानुशी घर उस लाष्ट्र की देखे घटां घटां घट उस द्वार की होड जारता थै।र नाश करनेशारे की तुम्हारे घरे। में भारने के लिये न खाने देशा ॥ २४ । फिर सुम इस विधि की व्यवने श्रीर श्रवने वंश के लिये मदा की विधि जानकर माना करे। ॥ २५ । जय तुम उस देश में जिसे पदाया सपने करे के जनुसार सुम की देगा प्रवेश करे। तथ यह काम किया करना॥ २६। बैरि बय तुम्हारे सङ्क्षेयासे तुम से पूर्क कि इस काम में तुम्हारा वया प्रयोजन है, २०। तय तुम उन की यह उत्तर देना कि यद्दाया ने की मिनियों के मारने के समय मिस में रहते हुए हम इसार्गलियों के घरों की होडके। इसारे घरों के। यवाया इसी कार ब उस के फम्र का यह योनदान किया जाता है सब लोगों ने सिर भुजाकर दगडधत् किई। २८। थीर रसार्गलियों ने जाकी जी प्रान्ता यदीया ने मुसा थी। दायन की दिई थी उसी के यनुसार किया।

भ्रा याधी रात की यहावा ने मिस देश में पिंटामन पर विराखनेहारे फिरीन से लेकर ग्रहहे मे पड़े हुए बन्धुए तक सब के पहिलाठों का धरन पशुयों तक के सब पहिलाठी की मार हाला ॥ ३०। थीर फिरीन रात ही की वठ वैठा भीर उस के चय कर्माचारी यान सारे मिनी चठे बीर मिन मे वडा टाटाकार सचा व्योक्ति एक भी ऐसा घर न था जिस में कोई मरान देगा इपातय फिरै।न ने रात दी रात में मूसा और दाबन की वुसवाकर कदा तुम इखार्गनियाँ समेत मेरी प्रवा के बीच से निकल जायो। श्रीर श्रपने कदे के यनुसार जाकर यदेखा की उपासना करेगा। इर । श्रापने कटे के पानुसार पापनी भेड वर्कारवें। खीर गाय वैली की

इइ। श्रीर मिसी जा कहते घे कि इस ता सब सर मिटे हैं से। उन्हों ने श्वारती ले।गों की हवाके कहा कि देश से भटपट निकल जास्रो ॥ इ४ । से उन्हों ने यापने ग्रंधे गुग्धाये याटे की विना खमीर दिये घी कठै।तियों समेत कपड़ों में बान्धके अपने अपने कन्धे पर चढ़ा लिया॥ ३५ । खीर इसारलियों ने मूचा के करे के अनुसार मिसियां से साने चांदी के ग्रष्टने थीर वस्त्र मांग लिये ॥ इदं । थीर यद्दावा ने मिसियों की अपनी प्रजा के लेगों पर ऐसा दयाल किया कि उन्दों ने की की मांगा की वी दिया। से। इसारलियां ने मिसियों की लूट लिया ॥

३०। तय इराएली राम्धेय् से कूच करके सुक्कीत् की चले बीर यालयहीं की कोड़ वे कीई क. लाख पुनय प्यादे थे॥ इ८। श्रीर उन के साथ मिली जुली पुर्द एक भीड गई थार भेड वकरी गाय वैल बहुत में पशुभी साथ गये॥ इर । से। जी ग्रंधा प्राटा वे मिस से साथ ले गये उस की उन्दों ने विन खमीर दिये रेाटियां बनाईं कोहिंस वे सिस से रेसे बरबस निकासे गये कि विसम्बन कर सके थै।र न मार्ग में खाने के लिये कुछ यना सके ये इसी से यह गुंधा श्राटा विन खमीर का था॥ 80। मिस्र में बसे हुए इसारांनियों की चार सी तीस बरस बीत गये थे ॥ ६९ । श्रीर उन चार मैा तीस घरसें के र्याते पर ठीक उसी दिन परे।या की सारी सेना मिस देश से निकल गर्द ॥ ४२ । यद्दीया जी द्वार्शलयों की मिस देश से निकाल लाया इस काम्य यह रात उस के निमित्त मानने के ख़ात याग्य है यह यहावा की बही रात है जिस का पोड़ी पीड़ी में मानना इसारक्षियों की यति ययग्य है॥

४३। फिर यदीया ने मूसा ग्रीर द्वाइन से कदा फसद की विधि यह है कि कोई परदेशी उस मे येन खार ॥ 88 । पर जी किसी का मेाल लिया हुआ दास दे। थीर तुम लोगों ने उस का खतना किया दे। यह ते। उस में से खा सकेशा ॥ १९७।

<sup>(</sup>३) श्रर्थात् माघनपर्व ! (१) नून ने साप :

<sup>(</sup>१) यथात् सापनपर्व।

पर उपरी ग्रीर मलूर उस में से म खाएं॥ 8ई। उस प्रावसीरी रोटी खाई जार घरन तुम्हारे देश भर में को मास में से क्षुक घर से ब्राहर न से जाना। कीर बलिएशुकी कोई इड्डी न ताडना॥ 80। फसद का मानना दखारल की सारी मगडली का कर्त्तव्य कर्म है ॥ ४८ । थ्रीर यदि कोई परदेशी सुम लोगों के संग रहकर यहावा के लिये फस्ट' की मानना चारे ते। वह अपने यहा के सव पुरुपी का खतना कराण तब बद समीप आकर उसे की माने थीर वह तो देशी मनुष्य के वराधर ठरूरे पर को ई खतनार्रोहत पुरुष उस में से न खाने पार ॥ **% । उस को व्यवस्था देशो श्रीर तुम्हारे छीच मे** रहनेहारे परदेशी दोनों के लिये एक ही हो ॥ ५०। यह आचा जो यदीया ने मूसा श्रीर दायन की दिई चस की अनुसार सारे इसारिलया ने किया ॥ ५९। ब्रीर ठीक उसी दिन यदीवा इहारिलया की मिस देश से दल दल करके निकाल ले गया ॥

पशु के इसार्यालया में जितने अपनी अपनी सा के पहिलें हे ध उन्हें मेरे लिये पवित्र मानना, यह ता मेरा ही है।

३। फिर मूखा ने लेगों से कहा इस दिन की स्मरण रक्खो निस में तुम लोग दासत्व के घर वार्थात् मिस से निकल आये हा यहावा ता तुम का यहा से प्रपने शाय के वल से निकाल लाया. खमीरी राटी न खाई जार ॥ ४। बाबीव् मदीने के दसी दिन में तुम निकलने लगे दें।। पे। से जब यदेखा तुम की कनानी दिती एमारी दिव्यी ग्रीर पष्टुची लोगो के देश में पहुचाण्या किस के हम्हे देने की ज्य ने सुम्हारे पितरीं से किरिया खाई थी थै। र उस में दूध श्रीर मधु की धारा बइती है तब तुम इसी मधीने में यह कास्र करना ॥ ६। सात दिन ली अखमीरी रेपी क्षाया करना और सातवि दिन यद्दीवा क्रों लिये पर्व मानना॥ ७। इन साता दिनों से

का खाना एक ही एक घर में देा अर्थात् तुम उस न खमीरी रोटी न खमीर तुम्हारे पास देखने में थार ॥ ८। थ्रीर यमसे समय तुम प्रपने छपने घेटे को यद कहकी समभा देना कि यह ते। हम पसी काम के कारण करते हैं जो यदे। वा ने दमारे मिस से निकल प्राने के समय दमारे लिये किया या ॥ ९। फिर यद तुम्दारे लिये तुम्दारे द्वाय पर की चिन्हानी थीर तुम्हारी भीखों के बीच की स्मरज करानेदारी बस्तुका काम दे जिस से यदावा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे क्योंकि यद्दावा तुम्दे वलवना दाध से मिस से निकाल लाया है॥ १०। इस कारण तुम इस विधि की घरस घरस नियत समय पर माना करना ॥

१९। फिर जब यदीवा उस किरिया के यानुसार ना उस ने तुम्हारे पितरीं से श्रीर तुम से भी खाई है तुम्हें कार्नानियों के देश में पहुचाकर उस के। तुम्हें देगा, १२। तब तुम में से जितमें अपनी अपनी मा के पहिली है दो दन की खीर तुन्हारे पशुषां में जी १३ फिर यहोया ने मूचा से कहा कि, रेसे दों उन की भी यदोवा के लिये प्रार्थण करना, र। द्या मनुष्य के द्या नर तो यदोवा के दें॥ १३। ग्रीर गदरी के दर रक र्पाष्टलैं। ठेकी सन्ती मेमूा देकर उस की छुडा लेना थीर यदि सुम उसे कुडाना न चादी ती उस का गला ताह देना पर अपने सब पहिलाठे पुत्रों की बदला देकर कुष्टा लेना॥ १८। थीर खागे के दिनों में जब तुम्हारे बेटे तुम से पूछे कि यह क्या है तो उन से कहना कि यद्दीवा इम लोगों की दासन्य के घर से ग्राचीत् मिस देश से द्वाथ के वल से निकाल लाया है ॥ १५। चस समय कव फिरान कठार द्वाकर इसे क्वाइना नकारता था तव यद्यावा ने मिस्र देश में मनुष्य से लेकर पशु ली सब के पहिले। ठीं की मार डाला इसी कारण पशुक्षों में में तो जितने श्रापनी श्रापनी मा को पाँछकोठें नर है उन्हें इस यदावा की लिये विल करते है पर श्रपने सव पहिलाठे पुत्रा की इम वदला देकर कुडा लेते है। १६। बीर यह सुम्हारे ष्टाची पर चिन्दानी सी श्रीर तुम्दारे भीस्रो के वीच

<sup>(</sup>१) यांगत साचनपव ।

<sup>(</sup>१) मूल में उस दिन।

टीका सा ठहरे क्योंकि यहाद्या हम लेगीं को मिस्। इस के कर्मचारियें का मन उन के विस्तृ फिर गया से पाय के बल से निकाल लाया है।

९७। जब फिरीन ने लेगों की जाने दिया तब यद्याप पलिश्रातियां के देश दाकर का मार्ग जाता है वह क्रोटा या तै।भी परमेश्वर यह सोचके उन की उस मार्ग से न ले गया कि कहीं ऐसा न हा कि सब ये लोग लड़ाई देखें तब पहलाकर मिस की लौट म्रारं॥ १८। से परमेश्टर उन को चक्कर खिलाकर लाल समुद्र की जंगल की मार्ग से ले चला। श्रीर इसारली पांति बांधे हुर मिस से चले गये॥ १९ । बीर मुखा युसुफ की छोड़ियों की साथ लेता गया क्यों कि यूथुफ ने इसार्यालया से यह कहके कि पर-मेश्रवर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा उन की इस विषय की दृठ किरिया खिलाई थी कि इम तेरी र्दाह्रयों की अपने साथ यदां से ले जार्शी ॥ २०। फिर उन्दों ने सुक्कोत् से कूच करको जंगल की कार पर एताम में डेरा किया ॥ २१। श्रीर यहावा उन्हे दिन की तो मार्ग दिखाने के लिये वादल के खंभे में श्रीर रात की उंजियाला देने के लिये श्राम के खंभे मे द्याकर उन के आगे आगे चला करता था कि वे रात थीर दिन देशों में चल सकें।। २२। इस ने न ती बादल के खंभे की दिन में न ग्राम के खंभे की रात में लेगों के खारों से घटाया ॥

(इसारल् के लाल समुद्र के पार जाने का वर्णन)

१४. यहावा ने मूचा से कहा, २। इसार्गलया की साचा दे कि तुम फिरके मिग्दोल् श्रीर समुद्र के बीच पोइ-घीरात् के समुख बाल्क्पान् के साम्दने श्रपने हरे खड़े करे। उसी के साम्हने समुद्र के तीर पर हरे खड़े करे।॥ ३। तय फिरीन इचार्यलयों के विषय में साचेगा कि वे देश में बसे हैं जंगल के कारण फंस गये हैं। श्रीर वह उन का पीका करेगा से फिरीन श्रीर उस की सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी तब

थीर व कहने लगे हम ने यह क्या किया कि इसार्शलियों का श्रपनी सेवकाई से हुटकारा देकर जाने दिया॥ ६। तव उस ने अपना रच जुतवाया थैंार अपनी सेना की। स्वा लिया ॥ ७ । से। उस ने क सै। प्राच्छे से खक्के रथ खरन मिस के सब रथ लिये थार उन सभी पर सरदार बैठाये ॥ = । श्रीर यहावा ने मिस के राजा फिरौन के मन को इठीला कर दिया से। उस ने इसार्यालयां का पीछा किया थार इसारली ता वेखटके 'निकले चले जाते घे॥ '। पर फिरौन के सब घोडो थीर रथा थीर सवारा समेत मिसी सेना ने उम का पीका करके उन्हें जो पीइहीरात के पास वाल्डपे।न् के साम्हने समुद्र के तीर पर हैरे डाले पड़े घे जा लिया ॥ ९० । जब फिरोन निकट स्नाया तव इसारितयों ने पार्ख उठाकर देखा कि मिसी इमारा पीका किये चले शाते हैं ग्रीर इसारलियों ने श्रीत भय खाकर चिल्लाकर यहावा की दोदाई दिई॥ १९। भीर वे सूसा से कदने लगे क्या मिस्र में कर्बरे न घी जो तू इम की वहा से मरने के लिये जंगल में लेखायाँ है तूने इस से यह क्या किया कि इम की मिस्र से निकाल लाया॥ १२। क्या इम तुक से मिस में यही वात न कहते रहे कि इसे रहने दें कि इस मिखियां की सेवा करे। इसारे लिये जंगल में मरने से मिसिया की सेवा करनी ष्यच्छी थी॥ १३। मूसा ने लोगों से कहा हरी मत खड़े खडे वह उद्घार का काम देखा जा पहावा श्राज तुम्हारे लिये करेगा वयोकि जिन मिसियों की तुम थाज देखते दे। उन की फिर कभी न देखेागे॥ 98। यदे।वा श्राप ही तुम्हारे लिये लड़ेगा से। तुम चुपचाप रहे। ॥

१५। तब यदे। वा ने मूसा से कहा तू क्या मेरी 8। सो में फिरोन के मन को घठीला कर टूगा दोड़ाई देरहा है इसार्शेलिया की आजा दे कि यहां से कूच करे। ॥ १६। छै।र तू अपनी लाठी उठाकर श्रपना चाथ समुद्र के कपर वका श्रीर वह दे। सारा मिसी जान लेगे कि में यद्दीवा हू। श्रीर उन्दें ने दो जाएगा तब इसारली समुद्र के बीच दीकर स्थल वैसा ही किया ॥ ५ । जब मिस के राजा की यह ही स्थल चले जाएँ ॥ १७ । श्रीर सुन मे आप मिसिया चमाचार मिला कि व लाग भाग गये तब फिरान ग्रीर

<sup>(</sup>१) मूल में जबे हाय के साथ।

करके समुद्र में पैठेंगे तथ फिरीन ग्रीर उस की सारी सेना श्रीर रधों श्रीर सवारी के द्वारा मेरी महिमा होगी ॥ ५८। से जब फिरोन ग्रीर उस के रधा ग्रीर सवारी के द्वारा मेरी महिमा होगी तब मिसी जान लेंगे कि में यहावा हू॥ १९। तब परमेश्वर का दूत जे। इसारली सेना के आगे आगे चला करता था से। जाकर उन के पीके है। गया थ्रीर वादल का खंभा उन के थागे से इटकर उन की पीके जा ठहरा ॥ २०। से। यह मिंखियों की सेना थीर इसार्शलयों की सेना के बीच क्रा गया श्रीर वादल श्रीर अन्धकार ते हुया तीसी उस ने रात की प्रकाशित किया चौर वे रात भर एक दूसरे के पास न छाये॥ २९। ग्रीर मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढाया खार यहावा ने रात भर प्रचरह पुरवाई चलाई थीर समुद्र की दे। भाग करके चल रेसा इटा दिया कि उस की खीच सूखी भूमि ने कहा है। गई ॥ २२ । तब इसाएली समुद्र के बीच स्थल धी स्थल होकर चले ग्रीर जल उन की दहिनी बीर बाई छोर मीत का काम देता था॥ २३। तब मिस्रो खर्षात फिरोन के सब घोड़े रघ थै।र सवार उन का पीका किये हुए समुद्र के बीच में चले गये॥ २। याद मेरा वल ग्रीर भजन का विषय है 48। श्रीर रात की पिछले पहर में यदावा ने खादल थीर बारा के खंभे में से मिसिया की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घवरा दिया ॥ २५। ग्रीर उस ने उन के रथों के पहियों की निकाल हाला सा उन का चलाना कठिन हा गया तव मिसी खापस में कहने लगे। श्राको इम इवारलियों से भागें क्येंकि उन की ग्रोर से मिसियों के साथ यद्दावा लडता है॥

२६। फिर यदाया ने मूसा से कहा श्रापना हाथ समुद्र को कपर बढ़ा कि जल सिचियों थे।र उन की रधों श्रीर सवारीं पर फिर वह स्नार ॥ २०। तव मुसा ने ग्रपना द्वाघ सभुद्र के कपर बढ़ाया क्षीर भार द्वाते द्वाते वया हुन्ना कि समुद्र फिर ज्याे का त्या अपने वल पर काने लगा कीर मिसी इस के उलटे भागने लगे पर यद्दे। वा ने उन की समुद्र को खीच करक दिया॥ ३६ । ग्रीर जल पलटने से बितने रथ और सवार इसाव्लियों के पी हे समुद्र मे

को मन को इठीला करता हू थीर वे उन का पीका आये थे से। सव वरन फिरीन की सारी सेना, उस में हूव गई छै।र उस में से स्क्रामीन बचा॥ २९॥ पर इस्राएली समुद्र के बीच स्थल दी स्थल दोकर चले गये ग्रीर चल उन की दहिनो ग्रीर वाई दोनी क्रीर भीत का काम देता घा॥ ३०। से। यहाया ने उस दिन इस्राएलियों की मिसियों के यश से कुडाया ग्रीर इस्रार्शलयों ने मिसियो की समुद्र के तीर पर मरे पड़े दूर देखा ॥ ३९ । स्रोर यद्दीवा ने मिसियों पर जी श्रपना द्वाय वलवना दिखाया उस की इसारलिया ने देखकर यदाया का भय माना श्रीर यदेश्याकी थ्रीर उस के दास मूसा की भी प्रतीति किई॥ व

## १५. तब सूसा बीर इसारिलयों ने यहाया के लिये यह गीत गाया। उन्हों

म यहावा का गीत गाठगा को कि वह मदा-प्रतापी उद्दरा

घोडी समेत सघारों की उस ने समुद्र में डाल दिया है ॥

थीर वह मेरा उद्घार ठहर गया है मेरा ईग्वर वही है में उस की स्तुति कस्या मरे पितर का परमेश्वर बही है में उस की यराह्या ॥

३। यहोवा योद्रा है उस का नाम यहावा ही है।

8। फिरीन के रथा और सेना की उस ने समुद्र मे हाल दिया

थीं र उस के उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र मे डूब गये ॥

**४। ग्रां**हरे जल ने उन्हें छांप लिया

वे प्रत्यर की नाई ग्रांहरे स्थानी से ब्रह गये॥

**६। हे यहावा तेरा टहिना हाथ शक्ति से महा**-प्रतापी हुन्रा

दे यदे। या तेरा दोइना द्याप ग्रमु की चक्रनाचूर कर देता है।

से गिरा देता है

मु अपना की प भडकाता और विभूसे की नाई भस्म दी जाते हैं॥

६। भीर तेरे नथनीं की सांस से जल की राशि है। गई धाराएं केर की नाई घम गई

समुद्र की मध्य में गाहिरा जल जम गया॥

१। शय ने कहा घा

में पीका करगा में जा पम्हूगा मे लूट की वांट लूंगा

उन से मेरा जी भर जाएगा

में अपनी तलवार खींचते ही स्रपने हाथ से उन को नाथ कर डालुंगा ॥

९०। हु ने श्रपने श्वास का पवन चलाया तव समुद्र ने उन का ढांव लिया

वे महाजलराशि में सीवे की नाई हुव गये॥

११। हे यदावा देवताखों में तेरे तुस्य कीन है सूतो पवित्रता के कारण प्रतापी थीर खपनी

स्तृति करनेहारीं के भय के येगय

े थीर आश्चर्यकर्म की कर्ता है॥ ९२। हू ने ग्रपना दोहना द्वाय खढ़ाया दै

पृथिवी उन की निगले जाती है।

🗣 । श्रपनी क्रमणा से तूने श्रपनी कुड़ाई दुई प्रजा की ध्रमुखाई किई है

श्रपने घल से तूं उसे श्रपने पवित्र निवासस्यान

को ले चला है॥

**98 । देश देश के लाग युनकर कांप उठेंगे** पोलश्रितयों की माना पीड़े उठेंगी ॥

१५। तव रहोस् के श्रीधर्पात अभर जाएंगी मायाय के महावलिया की चरचराएट पकडेगी

यव कनान्निवासी गल जाएगे॥

१६ । उन में त्रास थार घवराष्ट्र समाएगी तेरी बांह के प्रताप से वि पत्थर की नाई अन-वाल हा जास्रो

तय ले। दे यदे।या तेरी प्रजा के लेगा पार देंगि तय का तेरी माल लिई हुई प्रजा के लोग पार

द्वी जारंगे॥

र्श श्रीर तू अपने विरोधियों की श्रपने श्रांत प्रताय १७। तू उन्हें पहुंचाकर श्रपने निज भागवाले प्रशाह पर रापेगा

> यह बही स्थान है दे यहीवा जिसे तु ने सपने निवास के लिये बनाया

थीर वहीं 'पवित्रस्थानं है जिसे हे प्रभु तु ने खाप ही स्थिर किया है॥

१८। यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा॥

9९ । यह गीत गाने का कारण यह है कि फिरीन के घोड़े रचों थैार सवारों समेत समुद्र के बीच में पैठ गये थीर यद्दीवा उन के ऊपर समुद्र का जल लैं। टा ले ग्राया पर इसारली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल द्वीकर चले गये॥ २०। श्रीर द्वासन की वहिन मरियम नाम नविया ने हाथ में हफ लिया श्रीर सब स्त्रियां डफ लिये नाचती हुई उस के पीके हो लिई ॥ २९ । श्रीर मरियम उन के साथ यह टेक गाती गई कि-

यदीवा का गीत गाछी क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है

घोड़ों समेत सवारों की उस ने समुद्र में डाल दिया है ॥

२२। तब मूसा ने इसारसियों की ,सास समुद्र से कूच कराया थ्रीर वे धूर् नाम जंगल में निकल गये श्रीर जंगल में जाते दुए तीन दिन लें पानी न पाया॥ २३। फिर मारा नाम रक स्थान पर पहुंचकर वहां का पानी जो खारा था से। उसे न पी सके इस कारण चस स्थान का नाम-मारा<sup>१</sup> पड़ा ॥ २८ । सी-वि यह कदकर मूसा के विरुद्ध कुडकुडाने लगे कि इम क्या पीरं ॥ २५ । तब मूर्या ने यहावा की दोद्दाई दिई थ्रीर यहीवा ने उसे एक पेड़ बतला दिया जिसे जय उस ने पानी में खाला तब वह पानी मीठा हो गया । वहीं यहावा ने उन के लिये एक विधि श्रीर नियम उद्दराया थ्रीर वही उस ने यद कहकर उन की परीक्षा किई कि, ३६। यदि तू अपने परमेश्वर यहे। वा का वचन तन मन से सुने और जो उस की द्रिष्ट में ठीक है वही करे और उस की ग्राचाओं पर कान लगाए और उस की सब विधियों की

<sup>(</sup>१) अर्थात् सारा वा कडुगा।

माने तेर शंकतने राग में ने मिखियों के उपकाये थे उन मे से एक भी तेरे न उपजाकंगा वर्णािक मे तुम्हारा चगा करनेहारा यहावा हूं॥

(इचारसिया का साकाश से राष्टी श्वीर घटान में से पानी मिलने का वर्णन.)

२०। तब वे रलीम् की थाये जड़ां यामी को बारह सेाते श्रीर सत्तर खज़ूर के पेह भे श्रीर वर्दा १६ उन्दों ने जल के पास होरे खड़े किये॥ १। फिर रलीस से कूच करके इसारिलयों की सारी मगडली मिछ देश से निकलने के महीने के दूसरे महीने के पंद्रहर्व दिन की सीन् नाम जंगल में जा एलीस् श्रीर सीनै पर्वत के बीच में दे श्रा पहुंची॥ २। जंगल मे इवारिलयों की सारी मंडली मूमा थार द्दाबन के विषद्ध कुडकुडाई॥३। थ्रीर इस्राएली उन से कहने लगे कि जब इस मिस देश में मांस की इंडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे तव यदि इम यद्दोवा के दाय से मार डाले भी जाते ते। उत्तम वही या पर तुम इम की इस जंगल मे इस लिये निकाल ले थाये ही कि इस सारे समाज की मुखें। मार डाले। ॥ ४। तव यद्दीवा ने मूसा से कहा ू सुन में सुम लेगों। के लिये श्राकाण से भाजनवस्तु वरसाजंगा और ये लाग दिन दिन बाहर जाकर दिन दिन का भाजन बटारा करेंगे इस से में उन की परीका करंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं॥ ५। थीर कठवें दिन वह भाजन थीर दिना से दूना हागा मा जा कुरु ये उस दिन वटोर उसे तैयार कर रक्खे॥ ६। तब मूचा थ्रीर द्वास्त ने सारे इसार्गलयों से कदा संभा की तुम जान लोगे कि जी तुम की मिस देश से निकाल ले स्नाया है वह यदीवा है। ९। थीर भार का तुम्हें पद्दावाका तेज देख पहेगा क्योंकि तुम यहीवा पर की कुडकुडाते है। उसे वह मुनता है स्त्रीर इस स्था है कि तुम इस पर कुड-कुडाते हो ॥ । फिर मूसा ने कहा यह कय होगा जय यदावा सांभ की ती तुम्बे खाने के निये मांस थार भार का राटी मनमानत देशा क्योंकि तुम जा चस पर कुडकुडाते हैं। उसे घड सुनता है स्रीर इस

क्या हैं तुम्हारा कुड़कुड़ाना हम पर नहाँ यहीचा ही पर दोता है॥ ए। फिर मूसाने दायन से कहा इसारसियों की सारी मगहेली की श्राचा दें कि यहोचा के सास्टने वरन उस के समीप आश्रो क्योंकि चय ने तुम्हारा कुडकुडामा धुना है॥ १०। दास्त्र इकार्यालयां की सारी मण्डली से रेसी दी' वार्त कर रहा था कि उन्हों ने जगल की खोर दृष्टि करके देखा कि वादल में यदेश्या का तेल देख पहता है। १९। तय यद्वीया ने मूसा से कहा, १२। इखारिलियों का कुडकुड़ाना में ने सुना दे सा उन से कद दे कि गोधूलि के समय तुम मांस खायोगे भीर भीर की तुम राटी से तृप्त दे। बाखीगे ख्रीर तुम यह जान सोगो कि मै तुम्हारा परमेश्वर यहावा हूँ॥ १३। संभ को क्या हुआ कि वटेरें बाकर सारी कावनी पर बैठ गई थीर भार का कावनी की चारी क्षेरिक के प्रस्ति ॥ १८ । श्रीर जन्न क्षेत्रसम्ब<sup>र</sup> गर्द तो विका देखते है कि जंगल की भूमि पर होटे क्षेटि किसके कें।टाई में पासे के किनका कें समान पड़े दे॥ १५ । यद देखकर इस्रारली जीन ज्ञानते घे कि यद क्या घस्तु है की छापस में कदने लगे यद ती मान् दे तब मूसा ने उन से कदा यह ता बही भाजनवस्तु है जिसे यहावा तुम्दे खाने के लिये देता है। १६। जी स्नाचा यदीयां ने दिई है यह यह है कि तुम उस में से अपने अपने खाने के येगय बटेारा करना अर्थात् अपने अपने प्राक्तियों की जिनती के ग्रनुसार मनुष्य पीक्टे एक एक ग्रोमेर् वटारना विस के हरे में जितने दी या उन्हीं भर के लिये बटारा करे॥ १०। से। इसाएलिये। ने वैसा ही किया छै।र किसी ने ऋधिक किसी ने घोडा घटार लिया॥ १८। थीर खब उन्हों ने उस की ग्रीमेर् से नापा तब जिस के पास अधिक था उस के कुछ अधिक न रद गया श्रीर जिस के पास घोडा या उस की कुछ घटी न हुई क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने के ये। ग्य ही बटोर लिया था॥ ९९ । फिर सूसाने उन से कहा कोई इस में से कुछ बिदान ली न रख छोड़े। २०। तासी उन्दों ने मूसा की न सानी से जब

1 154

<sup>(</sup>१) मूल में. चढ। (२) कार्यात् क्या वा साम्र।

किसी किसी मनुष्य ने उस में से कुछ विद्यान ली रख होड़ा तब उस में कीड़े पड़ गये थीर यह बसाने लगा तब मूसा उन पर रिसियाया॥ २१। भीर उसे भार भार का विषयने श्रपने खाने के याग्य बटार लेते घे, थ्रीर बख धूप कड़ी दाती घी तब वह गल जाता था ॥ २२ । पर इठवे दिन उन्हों ने दूना अर्थात् मनुष्य पीक्षे दे। दे। ग्रोमेर् वटार लिया थार मयडलो के सब प्रधानों ने श्राकर मुशा की बता दिया॥ २३। उस ने उन से कहा यह तो बदो बात दै जो यहावा ने कही क्योंकि कल परमविश्राम ग्रार्थात् यद्देश्या के लिये पवित्र विश्वाम द्दीगा से तुम्हें जी तन्द्र में पकाना द्वा उसे पकाछी ग्रीर जी सिकाना है। इसे सिकाको कीर इस में से जितना बसे उसे विद्यान के लिये रख क्वेडिं। ॥ २४। जब उन्हें। ने उस को मूसा की इस खाद्या के खनुसार विदान सीं रख के इा तब न ती वह वसाया ग्रीर न उस में की ड़े पड़े॥ २५। तय मूसा ने कदा श्राज उसी की खायो क्योंकि याज जी यहे।वा का वियामिदन है इस लिये प्राज तुम की घह मैदान में न मिलेगा ॥ २६। इ॰ दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे पर सातवां दिन जो विश्वास का दिन है उस ने बह न मिलेगा ॥ २० । तैामी लोगी में से काई कोई सातवे दिन घटोरने के लिये बाहर गये पर उन की कुछ न मिला ॥ २८ । तब यदीवा ने मूचा से कहा तुम लाग मेरी पाचाओं ग्रीर व्यवस्था का मानना कव लीं नकारते रहे। गा २९। देखी यहावा ने जी तुम को विशास का दिन दिया है इसी कारण वह कठवि दिन की दी दिन का भीजन मुन्हें देता है सा तुम अपने थपने यहां बैठे रहना सातर्व दिन कोई यपने स्थान से बाहर न जाना ॥ ३०। से लोगों ने सातर्घे दिन विश्वाम किया ॥ ३१। श्रीर इसारल् के घरानेवाला ने, उस वस्तुः का नाम मान् रक्खा थ्रीर वह धनिया के समान खेत था थ्रीर उस का स्वाद मधु के वने हुए पूर का सा था॥ ३२। फिर मुसा ने कहा यदाया ने जा खाजा दिई यह यह है कि इस में से श्रोमेर् भर अपने खंग की पीठी पीढ़ी के लिये रख के हो जिस से वे जाने कि यदीवा हम

को मिस देश से निकालकर जंगल में कैसी रेटी खिलाता था"॥ ३३। तस्र मूसा ने इाब्न से कहा एक पात्र लेकर उस में श्रोमेर् भर मान् रख श्रीर उसे परीवा के श्रागे धर दें कि वह सुम्हारी पीढ़ियों के लिये रक्खा रहे ॥ ३४। से जो श्राचा पहीवा ने मूसा को दिई थी उसी के श्रानुसार हाब्न ने उस को साचीपत्र के श्रागे धर दिया कि वह वहीं रक्खा रहे ॥ ३५। इसारली जब लें बसे हुए देश में न पहुंचे तब लें। श्रामें को खाते रहे वे जब लें। कनान् देश के सिवान पर न पहुंचे तब लें। मान् को खाते रहे ॥ ३६। श्रोमेर् तो एपा का दसवा भाग है ॥

१७ फिर इसार्शलयों की सारी मगडलो सीन् नाम जंगल से निकल चली थ्रीर यद्दोवा की ब्राज्ञा के ब्रनुसार कूच करके रपीदीम से अपने हेरे खहे किये थ्रीर वहा लागों को पीने का पानीन मिला॥ २। से। वे मूसासे मगड़ा करके अहने लगे कि इमें पीने का पानी दे मूमा ने उन से कहा तुम मुक्त से क्यों कताड़ते दे। थीर यहावा की परीक्षा क्यों करते हा ॥ इ। फिर वहा लेगों की पानी की जी प्यास लगी से। वे यह कदकर मूसा पर कुड़बुड़ाये कि तू इमें लडकेवाली यीर पशुक्षा समेत प्यासी मार हालने की मिस से क्यों ले थाया है ॥ 8 । तब सूसा ने यहावा की दोहाई दिई थैं।र कहा इन लेगों से मै क्या करं ये तो मुक्त पर पत्थरवाइ करने की तैयार दोने पर है ॥ ५ । यद्देावा ने मूसा से कहा इसाएल् के पुरनियों में से किसी किसी की साथ ले अपनी उसी लाठी को जिस से तून नील नदी को मारा या दाय मे लिये द्वर लेगों के आगे देकर चल ॥ ६ । सुन मे तेरे थांगे जाको उधर दे।रेब् पदाङ की एक चटान पर खड़ा रहूगा थीर तू उस घटान पर मारना तव उस में से पानी निकलेगा कि ये लेगा पीएं। तब मूसा ने इसारल् को पुरनिया को देखते बैसा घी किया। १। श्रीर मूर्या ने उस स्थान का नाम

<sup>(</sup>१) मूल में येार्।

मस्ताः श्रीर मरीवाः रक्ष्या स्त्रोकि इत्रार्शलयां ने वहां काड़ा किया श्रीर यह कहकर यहावा की परीक्षा भी किई कि स्त्रा यहावा हमारे, बीच है वा नहीं॥

(यागालेकिया पर विजय)

८। तव स्रमालेकी स्राकर रपीदीम् में इसार्गलेया से लढ़ने लगे॥ ९। श्रीर मूसा ने यद्देश्यू से कहा हमारे लिये कई एक पुषया की छांटकर निकल ग्रीर ग्रमा-लेकिया से लंड थार में कल परमेश्वर की लाठी हाथ से लिये हुए टीले की चाटी पर खड़ा रहूगा ॥ १० । मूचा की इस स्राचा के सनुसार यहाशू स्रमालिकयों से लंडने लगा श्रीर मूसा धारन श्रीर हूर टीले की चाटी पर चढ गय ॥ ११ । थीर जब तक मूसा श्रपना द्वाध उठाये रहता तव तक तो इसारल् प्रवल होता था पर जब जब बह उसे नीचे करता तब तब ग्रमा हेक् प्रवल होता था॥ १२। श्रीर जब मूसा के हाथ भर गये तब उन्हों ने एक पत्थर लेकर मूचा के नीचे रख दिया धीर वह उस पर बैठ गया थीर हास्त्र खीर हूर् स्क एक अलंग में उस के हाथों की सभाले रहे से उस क्षे द्वाच सूर्व्य दूवने ली स्थिर रहे॥ १३। से। यहे। यू ने अनुचरा समेत अभालेकियों की तलबार के बल से इरा दिया॥ १८। तब यद्दीवा ने मूसा से कदा स्मरण के लिये इस वात की पुस्तक में लिख दे भीर यद्वाणूको सुनादेकि यद्वावा ध्रमालेक् का स्मरण तक काकाण के तसे से पूरी रीति मिटा ढालेगा॥ १५। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उस का नाम यद्देश्वानिस्धी रक्ष्या, १६। ग्रीर कहा याद् को सिद्दासन पर जो द्वाच चठाया हुन्ना है इस सियें यदीवा की सड़ाई स्रमासेकियों से पीठी पीठी मे बनी रहेगी॥

(मूसा के भ्रापने ससुर से भेंट कारने का वर्णन)

१८. होते हैं र मुसा को समुर मिद्यान् को याजक विशेष ने यह सुना कि परमेश्वर ने मूंसा कीर रूपन प्रजा द्वारल् के

(१) सर्थात् परीका। (२, अर्थात् मगड़ा। (३) प्रार्थात् यहोवा नेरा मगडा है।

लिये क्या क्या किया था श्रर्थात् यह कि किस रीति मे यहावा इसारलियों की मिस से निकाल ले स्राया॥ २। तब मूचा को चसुर वित्रो मूचा की स्त्री सिप्पारा की जी पहिले नैदर भेज दिई गई थी, 31 शीर उस को दोना घेटा की भी ले आया इन में से एक का नाम मूसा ने यह कहकार गोर्शे स् रक्खा था कि मै अन्यदेश से परदेशी हुआ हू ॥ ४। और दूचरे का नाम उस ने यह कहकार एलीएडेर् रक्त्या कि मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक द्वीकर मुर्की फिरीन को तलबार से बचाया ॥ ५ । मूसा की स्त्री थीर घेटो को उस का समुर घित्रो संग लिये हुए उस की पास जगल की उस स्थान में याया जहां उस का डेरा पडा घा वह ते। परमेश्वर के पर्वत के पास है। है। थ्रीर स्नाकर उस ने मूसा के पास यद कद्दला भेजा कि मै तेरा ससुर पित्रा हू ग्रीर दोनें। घेटो समेत तेरी स्त्री की तेरे पास लें आया ष्ट्र॥ छ। तब मूचा श्रपने ससुर की भेंट के लिये निकला थ्रीर उस की दगड्वत् करके चूमा थ्रीर वे ,परस्पर कुशल चेम पूछते हुए होरे पर श्रागये॥ ८। वहाँ मूसाने ग्रापने ससुर से वर्गन किया कि यद्वाञा ने इसारलियों के निमित्त फिरीन स्नार मिसियों से क्या क्या किया श्रीर इक्षारक्षिये ने मार्गमें क्या क्या कप्ट चठाया फिर यदेश्वा उन्हें कैंचे केंचे कुडाता श्राया है ॥ ९ । तब यित्रों ने उस सारी भलाई के कारण जी यहीवा ने इसार्गलियों के साथ किई श्री कि उन्हें मिखिया के व्या से हुसाया धाः दुलसकर, ९०। कहा धन्य है यद्दीवा जिस ने तुम की फिरीन श्रीर मिश्रियों को ध्रम से छुड़ाया जिस ने तुम लोगों , को मिचियों की मुईं। में से हुड़ाया है ॥ १९ । ग्रह में ने जान लिया है कि यद्दीवा सब देवतास्री से बड़ा है वरन उस विषय में भी जिस में उन्हाने रकारिक्षि से श्राभिमान किया था॥ १२। तिल मूसा को ससुर यित्री ने प्रस्मेश्टर को लिये द्वीसव्वलि स्रीर मेलर्बाल: चढाये श्रीर हास्न इसार्यालयां के सब पुरनियों समेत मूसा की ससुर यिश्रो की सा परमेश्वर के प्रागे भीजन करने की प्राया ॥ १३ । दूसरे दिन (१) स्रथात्. देखर सहाय ।

साम को लोगा मुसा के फ्रासपास खहे रहे॥ १८। बद्द देखकर कि मुचा लागा के लिये वया वया करता है उस को समुर ने फाटा यह यया काम है जा तू सागा के लिये करता है बया कारख है कि तू प्रकेला वैठा रदता है थीर लाग भार से साम ला तेरे प्रा**मपाम खंडे रध्ते हैं ॥ १५ । तुमा ने प्र**पने सनुर में कहा इस का कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्यर से पृक्षने ग्राते है। १६। जय जय उन का कोई मुकट्टमा ऐता है तब तब वे मेरे पाच जाते है और में उन के बीच न्याय करता श्रीर परमेज्बर की विधि धीर व्यवस्था उन्दं जतासा दू॥ १०। मुसाकी समुर ने उस से काला की काम तू करता धै घर अन्छा नहीं॥ १८। श्रीर इस में तू क्या वरन ये लाग भी जा तेरे सग है निश्चय हार बाएंगे प्योक्ति यद काम तेरे लिये बहुत भारी है तू इने यकेला नहीं कर सकता॥ १८। से। श्रय मेरो मुन त्ते म तुभ का गमाति देता ए श्रीर परमेण्धर तेरे मा रर्द तृ ती दन लागा के लिये परमेश्वर के चन्तुख काया कर थीर इन के मुकट्टमी की परमेश्वर के पास तू पहुचा दिया कर॥ २०। इन्हे विधि थीर व्यवस्था प्रगट कर दारके जिस मार्ग पर दन्हें चलना ग्रीर की काम प्रन्दे करना दे। यह दन की जता दिया कर ॥ २९ । फिर तृ इन नव लोगों में से ऐसे पुरुषा की कांठ से जो गुर्यो ग्रीर परमेग्यर का भय माननेदारे मन्ने श्रीर श्रन्याय के लाभ में छिन करनेप्टारे हैं। श्रीर उन की एजार एजार सी मी पचास पचास थीर दस दस मनुष्यों पर प्रधान द्योने के लिये ठदरा दे॥ २२। थार हे मद समय दन लोगो का न्याय किया करें ग्रीर सब बड़े घड़े मुकट्टमों की ती तेरे पाम ल श्राया करें श्रीर क्वेटि क्वेटि मुजहुमी का न्याय श्राप धी किया कर तब तेरा बाक्त इलका देगा। क्योंकि रव मेक की वें भी तेरे साथ उठाएगे।। २३। यदि तू यह उपाय करे थ्रीर परमेश्वर तुक्त की रेमी खाजा दें ती तू ठरूर सकेशा थीर ये सारे लेशा श्रपने स्थान की युगल से पहुच सकींगे॥ २४। अपने समुर की यह बात मानकर मुसा ने उस के सब बचनों के

मूसा लोगों का न्याय करने को छैठा थीर भार से आनुसार किया ॥ २५ । से उस ने सब इसारिलयों साम लें लोग मूसा के आसपास खरे रहे ॥ १८ । से से गुओ गुओ पुरुप सुनकर उन्हे इतार इतार इतार दे उस के समुर ने कहा यह ध्या काम है ते तू लकेता के लिये करता है या कारण है कि तू लकेता तेरे से सी के सिंद से लीग के लिये करता है या कारण है कि तू लकेता तेरे साम लें तोरे साम लें ता के ता के ता के साम लें ता तेरे साम लें ता के साम लें ता तेरे साम लें ता के ता के

(मीन पवत पर वरावा के दगन देने का वर्षन )

१६ इसायलियों की मिस देश से निक्षले हुए जिस दिन तीन मदीने वीत चुके उसी दिन वे सीनै के जगल में ग्राये॥ २। श्रीर जव वे रपीदोम् से कुच करके सीने के जंगल में श्राये तव उन्दें। ने जगल में हेरे राहे किये श्रीर घदीं पर्यंत के श्रागे इक्षाएंतियां न क्वायनी किई॥ ३। तय मूचा पर्यंत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया थीर यदावा ने पर्वत पर से उस की पुकारकर कटा यायूध के घराने से ऐसा कच थीर इयारसियां की मेरी यद वचन सुना कि, ४। तुम ने देखा दे कि मै ने मिखिया से वया वया र्विया थीर तुम की माना उकाव पक्षी के पंखें। पर चढ़ाकर श्रपने पास से ग्राया हू॥ ५। से ग्रव्य यदि सुम निश्चय मेरी मानाग्रो थे।र मेरी बाचा की पालागे ता सारे लागा में से तुम ही मेरा निख धन ठ्रहरोगो सारी प्राथिबी तो मेरी है॥ ६। खाँग तुम मेरे लेखे वाजकों का राज्य श्रीर पवित्र जाति ठए-रोगे। जो वाते तुमे इसार्शलया से कदनी हैं वे ये ही है।। । तय सूसाने श्राकर सोगो के पुर-नियों की युलवाया खार ये सब बात जिन की कहने की स्त्राचा यहाया ने उसे दिई घी उन की समका दिर्द ॥ ८ । श्रीर सब साग्रा मिलकर बाल उठे जा कुछ यदीया ने करा दे वह सब दम करेंगे। लागी को यद बाते मूसा ने यदीवा की दुनाई ॥ ९। तव यदावा ने मूचा चे कदा सुन में वादल के ग्रंधियारे में देशकर तेरे पास ग्राता हूं इस लिये कि

तेरी प्रतीति करे। श्रीर मूसा ने यद्दोवा से लोगों की वाते। का वर्णन किया॥ ९०। तब यद्दीवा ने मूसा से कहा लागों के पास जा क्रीर उन्हें क्याज क्रीर कल पश्चित्र करना श्रीर वे खपने वस्त्र धो ले॥ १९। थीर वे तीसरे दिन लें तैयार हा रहे क्योंकि तीसरे दिन यहाया सब लागों के देखते सीनै पर्वत पर चतर स्नाम्मा ॥ १२ । श्रीर तू लोगों के लिये चारी स्रोर बाहा बांध देना श्रीर उन से कहना कि तुम सचेत रद्दे। कि पर्वत पर न चढ़े। श्रीर उस के सिवाने की भीन कुन्नो श्रीर ले। कोई पहाड़ की कूर बट निष्वय मार ढाला जाए॥ १३। उस की कोई हाथ से तो न कुए पर वह निश्चय पत्थरवाह किया जार वा तीर से हेदा कार चाहे पशु हो चाहे मनुष्य वह जीता न वचे । जब महाशब्दवाले नर्राधेंगे का शब्द देर ली सुनाई दे तब लाग पर्वत के पास आएं। 98। तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास श्राकर उन की प्रिवन कराया थीर उन्हा ने श्रपने वस्त्र धो लिये॥ १५। श्रीर उस ने लोगों से कहा सीसरे दिन लो तैयार हा रहा स्त्री की पास न जाना ॥ पदं। जब तीसरा दिन श्रामा तब भार हाते हाते यादल गरजने श्रीर विजली चमकने लगी श्रीर पर्वत पर काली घटा का गई फिर नरसिंगे का शब्द बड़ा भारी दुषा और क्षावनी में जितने लेगा घे सव कांग वर्डे ॥ १०। तब मूसा सोगों की परमेश्वर से मेंट करने के लिये कार्यनी से निकाल से गया थीर व पर्वत के नोचे खड़े हुए ॥ १८ । स्रीर यदावा की आ गार्मे देशकर सीनै पर्वत पर उतरा था से। सारा पर्वत धूरं से भर गया थीर उस का धूआ भट्टेका सा चेठ रहा था श्रीर सारा प्रधत बहुत कांप रहा था॥ १९ । फिर कव नरसिंगे का शब्द बढ़ता यार छतुत भारी देशता ग्रया तब मूचा बाला भीर परमेक्ट में घाकी सुनाकर उस की उत्तर दिया॥ २०। थे। बदोवा सीनै एर्वत की चोटी पर उत्तरा थीं। ूरा की प्रत की चेटी पर बुलाया से। मूसा कपर घठ गया ॥ २९ । तथ यदीया ने मूसा से कदा नीचे उत्तरके लेगों की चिता दे कदीं ऐसा

तथी मतीति करें। श्रीर मूसा ने यद्दोवा से लोगों को वातों का वर्णन किया ॥ १०। तब यद्दोवा ने मूसा वे कहा लेगों के पास वा ख़ौर उन्हें खाज ख़ौर वे कहा लेगों के पास वा ख़ौर उन्हें खाज ख़ौर वे तीसरे दिन लें। तैयार हो रहे क्योंकि तीसरे दिन यद्दोवा स्व लेगों के दिलते सीने पर्वत पर नहीं चक सकते तू ने तो प्राय क्या के किया ॥ १२। श्रीर तू लोगों के लिये चारों ख़ोर वाहा बांध देना ख़ौर उन से कहना कि तुम सचेत रही कि पर्वत पर न चढ़े। ख़ौर उस के सिवाने को भीन कूखो ख़ौर लो को प्राय वाहा बांधकर उसे पांचत्र रखो ॥ २४। यद्दोवा ने उस से कहा वे लेगा सीने पर्वत पर नहीं चक सकते तू ने तो खाय हम की यह कहनर चिताया कि पर्वत को चारों खोर वाहा बांध देना ख़ौर उन से कहना कि तुम सचेत पर्देश किया ने उस से कहा उत्तर तो जा ख़ौर हाइन समेत तू कपर खा पर याजक ख़ौर साधारख लेगा भीन कूखो ख़ौर लो कोई पहाड़ की कूर यह विहास के पास वाह़ा तोड़के न चढ़ ख़ार ने हो कि वह उन पर टूट पहे ॥ २५। ये हो बाते से तो न कूर पर वह निश्चय पत्थरवाह किया जार

(सारे इस्रार्शियों की दस ग्राष्ट्राभी के सुनाये जाने का वर्षन)

२० तब परमेश्वर ने ये सब वचन करें।का,

३। में तेरा परमेश्वर यहावा हू जी तुमें दासत्व के घर अर्थात् मिस्र देश से निकाल लाया है॥

३। मुभे क्रोड दूसरा को ईच्छर करके न मानना। ४। तू श्रपने लिये कोई मूर्ति खोदकर न बनाना

न किसी की प्रतिमा यनाना जो श्राकाश में वा पृष्यित्री पर वा पृश्यित्रों के जल में है। प्राप्त उन की दंडवत् न करना न उन की उपासना करना क्योंकि मैं तेरा परमें स्वर यहां वा जलन रखने हारा ईस्टर हू

थीर जा मुक्त से वैर रखते है उन के बेटा पातों थीर परपाता का भी पितरीं का दंड, दिया करता हू, ६। थीर जा मुक्त से प्रेम रखते थीर मेरी ग्राचाओं

को मानते है उन हजारों पर करवा किया करता हू ॥ । श्रपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न सना क्योंकि जो यहावा का नाम व्यर्थ से वह उस की

निर्देश न ठहरास्मा ॥

द। विश्वामदिन को पवित्र मानने के लिये स्मरण रखना ॥ ९। छ. दिन तो परिश्रम करके श्रापना सारा काम काज करना॥ १०। पर सातवां दिन तेरे परमेष्टर यहोवा के लिये विश्वामदिन दे

<sup>(</sup>१) या भूठी यात पर।

उस में न तो तू किसी भान्ति का काम काज करना अपने लिये चान्दी या सेने के देवताओं की न म तेरा घेटा न तेरी घेटी न तेरा दास न तेरी दासी न तेरे पशुन कोई परदेशी जी तेरे फाटकों के भीतर हो ॥ १९ । क्योंकि इ. दिन में यहाया ने भाकाश भार पृथियी थार समुद्र थार का कुछ उन में है सब की बनाया थीर सातवे दिन विधाम किया इस कारक ग्रहावा ने विश्वामदिन की खाशीय हिई थार उस की पवित्र ठएराया ॥

१३। याचे पिता थीर अपनी माता का खादर करना जिस से जी देश तेरा परमेश्वर यदे।वा तुभे देता है उस में तू बहुत दिन सें। रहने पार ॥

१६। खून न करना॥

१८। व्यभिचार न करना ॥

१५। चारी न करना॥

१६। किसी के विष्ठु भूठी साम्री न देना ॥

१०। किसो के घर का लालच न करना न ता किसी की स्त्री का लालच करना न किसी के दास दासी या बैल गद है का न किसी की किसी बस्तु का सालच करना॥

१८। ग्रीर सब लाग गरवने श्रीर विजली श्रीर नर्रामो के जब्द मुनते श्रीर धूका स्टते हुए पर्वत का देखते रहे कीर देखके कांप्रें दूर खडें हा गये, १९। ख्रीर व सूचा वे कदने लगे तू हो हम वे वात कर तय तो हम सुन सर्केंग्रे परन्तु परमेश्वर दम से वार्त न करे न दे। कि दम मर बाए॥ २०। मूसा ने लेगों से कहा हरे। मत क्योंकि परमेख्टर इस निमित्त प्राया है कि तुम्हारी परीक्षा करे थे।र उस का भय तुम्दारे मन में यना रहे कि तुम पाप न करे। ॥ २९ । श्रीर वे लोग तो दूर खडे रहे पर सूसा चस घोर श्राधकार के समीप गया बहा परमेश्वर **घा**॥

(मूसा से करी हुई यहीया की व्ययस्या)

२>। तय प्रदेशवा ने मूमा से कहा इसारित्यों को मेरे ये घचन सुना कि तुम लोगो ने ते। श्राप देखा है कि में ने तुम्हारे ग्रांच प्राकाश है द्याते किई है॥ २३। तुम मेरे साघी जानकर कुछ न वनाना

े (१) मूल में तुष्टारे साम्हने।

वनाना ॥ २८ । मेरे लिये मिट्टी की एक वंदी वनाना थ्रीर श्रपनी भेड वक्तरियों थ्रीर गाय वैलों के देश-वालि थीर मेलवालि उसी पर चढ़ाना। जहां चहां में श्रपने नाम का स्मरख कराज वहां वहां में श्राकर तुम्दे णाशीय दूरा।॥ २५ । श्रीर यदि तुम मेरे लिये पत्थरीं की वेदी धनाखी ती तराशे दूर पत्थरीं से न बनाना क्योंकि कहां तुम ने उस पर श्रापना इधियार उठाया तरां वर अशुद्ध हुई ॥ २६ । ग्रीर मेरी वेदी पर सीकी सेन चकुना न दे। कि तेरा तन उस पर नंगा देख पड़े॥

23

## २१ फिर जो नियम तुमे उन को समभाने हैं दो ये हैं।

२। खब तुम कोई इब्री दास माल ला तब बद क्र व्यरम लें। मेवा करता रहे ग्रीर सातवें व्यरम स्वाधीन देशकर चैतर्मेत चला जार ॥ ३। यदि वह श्रकेला श्राया दे। तो श्रकेला ही चला जार श्रीर र्याद स्त्री संदित आया हो तो उस के साथ उस की स्त्री भी चली जार ॥ 8। यदि उस के स्त्रामी ने उस की स्त्री दिई हो थै।र यह उस के जन्माये येटे वा वेटिया जनी हो तो उस की स्त्री थार वालक उस स्वामी के रहे थीर वह श्रकेला चला जार ॥ ध । पर यदि वह दास द्रवता से कहे कि मै स्रपने स्वामी थै। अपनी स्त्री वालकों से प्रेम रखता इ से में स्वाधीन दोकर न चला जाडंगा, ६। तो उस का स्वामी उस की परमेश्वर के पास ले चले फिर उस के। द्वार के किवाड़ वा वाज़ के पास ले जाकर उस के कान में धुतारी से क्वेंद्र करे तब बद सदा उस की सेवा करता रहे॥

श यदि कोई अपनी वेटी को टासी होने के लिये येच डाले ते। यह दासें की नाई बाहर न जार ॥ ८ । योंद उस का स्वामी उस की ग्रापनी स्त्री करे श्रीर फिर उस से प्रसन्न न रहे ते। वह उसे दाम से हुड़ाई जाने दे उस का विश्वासघात करने के पी है उसे उपरी लेगों के दाय वेचने का उस

<sup>(</sup>१) वा न्यायिया।

को अधिकार न होगा ॥ ९ । श्रीर यदि उस ने उसे अपने घेटे को व्याह दिया हो तो उस से घेटो का सा व्यवहार करे ॥ ९० । चाहे वह दूसरी स्त्री कर ले तीभी घट उस का भे। जन वस्त्र श्रीर संगति न घटाए ॥ ९९ । श्रीर यदि वह इन तीन वार्ता में घटी करे तो घह स्त्री सेतमेत खिना दाम चुके ही चली जाए ॥

१२। जो किसी मनुष्य की ऐसा मारे कि वह

भर जाए यह निश्चय मार हाला जाए ॥ १३। यदि

चह उस की घात में न बैठा हो छीर परमेश्वर

की इच्छा ही से यह उस की हाथ में पह गया हो

ऐसे नारनेपाले के भागने की निमित्त में तेरे लिय स्थान

ठहराजगा ॥ १४। पर यदि कोई िकठाई से किसी

पर चठाई करके उसे छल से घात करे तो उस

की मार हालने की लिये मेरी बेदी की पास से भी

से साना॥

१५। जो श्रपने पिता वामाता की मारे पीटे की निश्चय मार डाला जार ॥

१६। जो किसी मनुष्य की चुरार चाई उसे ले जाकर वैच डाले चाई घह उस के यहां पाया जार तो यह निश्चय मार डाला जार ॥

49 । जी स्नपने पिता द्या माता की की से से निश्चय मार डाला जाए॥

१८। यदि मनुष्य भगाइते हों ख्रीर एक दूसरे की पत्थर वा मुक्के से ऐसा मारे कि वह मरे नहीं पर विक्रैं। पर पहा रहे, १९। तो जब वह उठकर लाठी के सहारे से वाहर चलने फिरने लगे तब वह मारनेहारा निर्देश ठहरे उस दशा में वह उस के पहे रहने के समय की हानि तो भर दे श्रीर उस की भला चगा भी करा है।

२०। यदि कोई ग्रयने दास वा दासी की सेटि से ऐसा मारे कि यद उस के मारने से मर जाए तय तो उस की निश्चय दख्ड दिया जाए॥ २९। पर यदि अद्य दी एक दिन बीता रहे ती उस के सानी की दख्ड न दिया जाए क्योंकि यह दास उस का धन है॥

स्र । यदि मनुष्य श्रापस में मारपीट करकी किसी

गर्भियो स्त्री को ऐसी चीट पहुचाएं कि 'उस 'का गर्भ गिर साए पर हीर कुछ हानि न हा तो मारनेहारे से उतना दण्ड लिया जाए जितना उस स्त्री का पति विचारकों की सम्मति से ठहराएं ॥ रेड । पर यदि उस को हीर कुछ हानि पहुंचे तो प्राय की सन्ती प्राय को सन्ती प्राय का, स्थ । खांख की सन्ती खांख का दांत को सन्ती दांत का हाथ की सन्ती हाथ का पांत्र की सन्ती 'पांत्र का, स्थ । दाग की सन्ती दाग का घात्र की सन्ती प्राय का वाल की सन्ती घात्र का नार की सन्ती मार का दण्ड हा ॥

रहे। जब कोई अपने दास वा दासी की आंख पर ऐसा मारे कि फूट जाए ते। वह उसे की आंख की सन्ती उसे स्वाधीन करके जाने दे॥ २०। श्रीर यदि वह अपने दास वा दासी की मारके उस का दात तोड डाले ते। वह उस के दात की सन्ती उसे स्वाधीन करके जाने दे॥

श्ट । यदि खैल किसी पुरुष वा स्त्री की ऐसा सींग मारे कि वह मर जाए तो वह वैल ते। निश्चय पत्थरवाह करके सार हाला जार श्रीर उस का मास खाया न जार पर बैन का स्वामी निर्देश ठहरे॥ २ । पर यदि उस बैल की पाइले से सींग मारने की वान पडी हो थीर उस के स्वामी ने जताये जाने पर भी उस की न बाध रक्क्खा है। थै।र वह किसी पुरुष वास्त्री के।' मार डाले तव तो वह बैल पत्यरबाह किया जार श्रीर उस का स्टामी भी मार हाला जाए ॥ ३०। यदि उस पर हुदै।ती ठहराई जार ता प्राय हुड़ाने की जी कुछ चस के लिये ठएराया जार चसे चतना ही देना पहेगा॥ ३९। चार्ट बैल ने किसी के बेटे की चार्ट वेटी की सारा हा तै। भी इसी नियस के ऋनुसार उस के स्वामी से किया जाए ॥ ३२ । यदि बैल ने किसी दास वा दासी के। सींग्र मारा हो तो वैल का स्वामी उस दाय के स्वामी का तीस ग्रेकेल् क्पा दे ग्रीर उस वैल पर पत्थरवा किया जार ॥

३३। याँद कोाई मनुष्य ग्रडहा खीलकर वा खीदकर उस की न ठांपे श्रीर उस में किसी का बैल वा गदहा गिर पड़े, ३४। ते। जिस का वह गडहा ही वंस का माल दे सार लाय गड्हेयांसे की ठदरे॥

५५। यदि किसी का बैल दूसरे के बैल की ऐसी चाट लगाए कि वह मर जाए तो वे दोना मनुष्य जीते यैल की येचकर उस का माल श्रापस में क्याधा क्याधा बांट ले क्रीर लाघ की भी बैसा छी वार्टे ॥ इदं। पर यदि यद प्रगट दो कि उस बैल की पहिले से सींग सारने की वान पड़ी थी पर उस के स्वामी ने उसे बाध नहीं रक्खा ता निश्चय बद यैल की सन्ती यैल भर दे पर लाख उसी की ठहरे ॥

२२ ग्रिटि कोई मनुष्य वैल वा भेड वा वकरी सुराकर उस का घात करे वा बेच हाले ते। यह बैल की सन्ती पांच बैल श्रीर भेड वकरी क्रां चन्ती चार भेड वकरी भर दे॥ २। यदि चार चेंध मारते हुए पकड़ा जाए थार उस पर गेसी सार पडे कि वह सर जाए तो उस के ख़न का दोप न लगे ॥ ३। यदि मूर्ण्य निकल चुको तो उस को रूपन का देख लगे ग्रयस्य है कि यह हानि को भर दे थार यदि उस के पाम क्छ न दें। ते। यद चोरी के कारण घेचा जार ॥ ह । यदि चुराया दुया वैल वा गददा वा भेड या यकरी उस के हाथ में जीती पाई जाग ता यह उम का द्रना भर दे॥

**प्र। यदि की ई खपने पशु से किसी का खेत वा** दाख की बारी चराण अर्थात् श्रपने पशु की ऐसा क्रोड दे कि यह पराये रोत की चर से तो यह क्रपने खेत की थीर श्रपनी दाख की बारी की उत्तम से उत्तम उपज में से उस दानि की भर दे॥

है। यदि कोई साग बारे स्नीर बह कांटों मे ऐसे क्यों कि पूर्वी के छेर या खनाज या खडा मोतं जल जाए ता जिस ने ग्राम यारी दे से द्यानि को निश्चय भर दे॥

छ। यदि कोई दूसरे को इपैये वा सामग्री की धरीहर धरे थ्रीर बद उस के घर से चुराई जाए ता यदि चार पकडा जाग ता दूना उसी की भर

वह उस दानि की भर दे, वह पशु की स्वामी की | देना पहेशा ॥ ६ । श्रीर यदि चीर न पकडा जार तो घर का स्वामी परमेख्वर के पास लाया जार कि निश्चय दे। जार कि उस ने श्रपने भाईबंधु की संपत्ति पर द्वाथ लगाया है वा नही ॥ ए । श्रपराध चारे बैल चारे गदरे चारे भेड वा वकरी चारे वस्त्र चारे किसी प्रकार की ऐसी खोई हुई वस्तु के विषय वयो न लगाया जार जिसे दो जन अपनी श्रपनी कहते हैं। तो दोनी का मुकट्टमा परमेष्टर के पास खार खीर जिस की परमेख्य दीपी ठहराए वह दुसरे की दुना भर दे॥

१०। यदि कोई दूसरे के। गदर्या वा बैस वा भेड बकरो वा कोर्द और पशुरखने के लिये शैंपे ग्रीर किसी के विन देखे वह मर जार वा चाट खार वा दांक दिया जार, १९। तो उन दोनें के यीच यहाया की किरिया खिलाई जाए कि मै ने इस की सपति पर छात्र नहीं लगाया तब संपत्ति का स्त्रामी इस की सच माने श्रीर दूसरे की उसे फुळ भर देना न देशा। १२। यदि घर स्वमुख उस के यहां से चुराया गया हा ता वह उस के स्वामी की उसे भर दे॥ १३। श्रीर यदि वह फारु हाला गया दी ती घट कारे इर की प्रमाण की लिये ले आए तव उसे उस की भर देना न पहेगा॥

98। फिर यदि कोई दूसरे से पशु मांग लार थ्रीर उस के स्वामी के स्रा न रहते उस की चाट लगे वा वह मर जाग तो वह निश्चय उस की द्वानि भर दे॥ १५। यदि उस का स्वामी संग द्याता दूसरे का सम की द्यानि भरनान पढ़े छै।र यदि यह भाड़े का हा ता उस की हानि उस की भादे में या गई॥

१६। यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिस के व्याद की वात न लगी देा फुसलाकर उस के संग कुकर्म करे ता यह निश्चय उस का माल देके उसे व्याह से ॥ १७ । पर यदि उस का पिता उसे देने को विलक्षल नाए करे तो कुकर्ण करनेहारा कन्याओं के मोल की रीति के अनुसार स्पैया तील दे॥

<sup>(</sup>१) वा न्यायिया। (२) वा न्यायी दीयी उहराह।

१८। डाइन की जीती रहने न देना॥ १९। जी कीर्इ पशुगमन करे व्रद्ध निश्चय मार डाला जार॥

२०। जो कोई यद्दोवा को छोड़ किसी देवता के लिये बलि करे वह सत्यानाश किया जाए॥ २९। खीर परदेशी को न सताना थीर न उस पर अधेर करना क्योंकि मिस्र देश में तुम भी परदेशी थे॥ २२। किसी विधवा वा वपमूर वालक को दुःख न देना॥ २३। यदि तुम रेशें की किसी प्रकार का दुःख दो खीर व कुरू भी मेरी दोहाई दे तो में निश्चय उन की दोहाई सुनुशा॥ २४। तब मेरा कीप भड़केशा थीर में तुम की तलवार से मरवादशा थीर तुम्हारी स्त्रियां विधवा थीर तुम्हारे वालक वपमूर दो जाएंगे॥

स्था यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन की जी तेरे पास रहता ही कपैये का ऋग्य दे तो उस से महाजन की नाईं व्याज न लेना ॥ स्६ । यदि तू कभी अपने भाईबन्धु के वस्त्र की व्यथक करके रख भी ले तो पूर्ण्य के अस्त होने लें उस की फेर देना ॥ स्० । क्योंकि वह उस का एक ही खोठना है, उस की देह का बही ख़केला बस्त्र होगा फिर वह किसे खोठकार सेएगा से जब बह मेरी दोहाई देगा तब में उस की सुनुगा ख्योंकि में तो क्षच्या-मय हूं ॥

रू। परमेश्वर को न कीसना श्रीर न श्रपने लेगों के प्रधान की साप देना ॥ २९ । श्रपने खेतीं की सपन श्रीर फली के रस में से कुछ मुक्ते देने में विलम्ब न करना । श्रपने खेटीं में से पहिली है की मुक्ते देना ॥ ३० । वैसे ही श्रपनी गाया श्रीर भेड वकारियों के पहिली है भी देना सात दिन लों ती खहा श्रपनी माता के सग रहे श्रीर श्राठवे दिन तू ससे मुक्त को देना ॥ ३९ । श्रीर तुम मेरे लिये पवित्र मनुष्य होना हम कारब की पश्र मैदान में फाडा हुआ पहा अले उस का मांस न खाना उस की कुतों के श्रांगे फेक देना ॥

रहे सिठी यात न फैलाना, अन्यायी साली टेंग्कर दुष्ट का साथ न देना ॥ २ । दुराई करने के लिये न तो यहुतीं के पीछे देंग लेना' थीर न उन के पीछे फिरके मुकडूने में न्याय विगाहने की साली देना ॥ ३ । थीर कंगाल के मुकडूने में उस का भी पत्न न करना ॥

8। यदि तेरे भन्न का धैल या गददा भटकता दुष्मा तुमें मिले तो उसे उस के पाम प्रावश्य फेर ले प्रामा ॥ ५। फिर यदि तू प्रपने थैरी के गददे की योभ के मारे दया हुया देखें तो चाहे उस की उस के लानी की लिये हुडाना तेरा की न चाहता है। तीभी प्रावश्य स्थामी का साथ देकर उसे हुडाना ॥

६। तेरे लेगों। में में सो दिर हो उस के मुकट्टमें में न्याय न विगाइना ॥ ०। भूठे मुकट्टमें से दूर रहना थीर निर्देश थीर धर्मों की घात न करना खींकि में दुए की निर्देश न ठहराजगा ॥ ८। धूस न लेना खोंकि घूस देखनेहारों की भी श्रधा कर देता थीर धर्मियों की वात मोड देता है ॥ ९। परदेशों पर श्रम्थर न करना सुम ता परदेशों के मन की जानते ही खोंकि सुम भी मिय देश में परदेशों थे॥

१०। इ. घरम तो खपनी भूमि में घोना है। उस को उपन एकट्टी करना ॥ १९। पर सातंव घरम में उस को पहती रहने देना छै।र धैसे ही छोड़ देना से। तेरे भाई बन्धुओं में के दारद लेगा उस से खाने पाएं धीर लें। कुछ उन से भी धने घट धनैले पशुक्रों के खाने के काम खाए । छै।र खपनी दाख खै।र जलपाई की खारियों का भी ऐसे ही करना ॥ १२। छ दिन ते। खपना काम कान करना धीर सातंव दिन विषाम करना कि तेरे धैल छै।र गददेशी भी खपना जी ठंठा कर सकें॥ १३। छीर लेंग कुछ में ने सुमा के कहा है उस में सावधान रहना छै।र दूसरे देवताखों को नाम की चर्चा न करना घरम छ तुम्हारे मुद्द से भी निकलने न पाएं॥

98। बरस दिन में तीन बार मेरे लिये चर्च

<sup>(</sup>१) वा न्यायियेर ।

मानना॥ १५। प्राव्मीरी राटी का पर्व मानना इस में मेरी श्राचा के अनुसार प्राव्धीय महीने के नियत समय पर सात दिन ले। अखमीरी राटी खाया करना क्योंकि उसी महीने में तुम मिस से निकल आये। श्रीर मुक्त की कोई कुके हाथ अपना मुंद न दिखाए॥ १६। श्रीर जब तेरी दीई खेती का पहिली उपन तैयार ही 'तब कटनी का पर्व मानना श्रीर घरस के प्रन्त पर जब तू परिश्रम के फल घटोरके ठेर लगाए तब घटोरन का पर्व मानना॥ १०। घरस दिन में तीनी बार तेरे सब पुरुष प्रभु यहोद्या की श्रपना श्रपना मुद्द दिखाएं॥

१८। मेरे बोलपणु का लोटू खमीरी रे।टी के धंग न चड़ाना धीर न मेरे पर्य के उत्तम बोलदान में से कुछ बिद्दान लें। रहने देना ॥ १९। अपनी भूमि को पहिलो उपज का पहिला भाग अपने परमेश्वर यहाबा के भवन में ले आना। बकरी का बच्चा उस को माता के दूध में न सिकाना॥

२०। सुन में एक दूत तेरे आगे आगे भेनता हू का मार्ग में तेरी रक्षा करेगा थीर जिस स्थान की में ने तैयार किया है उस में तुभे पहुचाएगा॥ २९। चस के साम्दने सावधान रहना ग्रीर चस की मानना उस का विरोध न करना क्योंकि यह तुम्हारा श्रपराध क्षमा न करेगा इस लिये कि उस में मेरा नाम रहता है।। २२। श्रीर यदि तू सचमुच उस की माने श्रीर के। भुक्त में कह यह करे तो में तेरे शतुओं का शतु भार तेरे द्रोदियों का द्रोही बतूंगा॥ २३। इस रीति मेरा दूत तेरे श्रागे श्रागे चलकर तुक्षे स्मारी दिसी परिक्ती कनानी दिक्यी थैंगर यूबसी लोगों के यदां पहुंचारमा श्रीर में उन की सत्यानाय कर हालूमा॥ २४। उन के देवतायों की दण्डवत न करना थीर न उन की उपासना करना न उन के से काम करना व्यस्त उन मूरते की पूरी गीति से सत्यानाण कर डालना थीर उन लेगी की लाठी की टुकड़े टुकड़े कर देना ॥ २५। भीर तुम खपने परमेख्वर यदावा की

(यहावा श्रीर इस्नारसिया के बीच वाचा बन्धने का यर्धन)

28. फिर उस ने मूसा से कहा तू हाकन नादाख़ श्रवीह श्रीर क्षेत्रल क्षा श्राक्त दूर से दण्डवत् करना॥ २। श्रीर क्षेत्रल मूसा यहावा को समीप श्रास व समीप न श्रास दूसरे, लाग उस के स्था कपर न श्रासं॥ ३। तव मूसा ने लोगों के पास जाकर यहावा की सब बाते श्रीर सब नियम सुना दिये तब सब लोग एक स्वर से ब्रोल सठे कि जितनी बातें यहावा ने कही है सब

<sup>।</sup> उपासना करना तथ धह तेरे खन्न जल पर खाशीय देगा थार तेरे बीच में से राग दर करेगा ॥ २६ । तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा श्रीर न कोर्इ वांक दोगी थीर तेरी श्रायु में पूरी कदंगा॥ २०। जितने सोगों के बीच तू जाए उन सभें। के मन में में श्रपना भय पहिले से रेसा समवा दूंगा कि उन को व्याकुल कर दूंगा थै। रमे तुक्ते सब शतुग्री की पीठ दिखासमा ॥ २८ । ग्रीर में सुभ से पहिले वर्री का भेज़ंगा का दिग्जी कनानी थीर दिती लागां का तेरे साम्दने से भगाके दूर कर देंगी॥ २९। मै उन की तेरे थारों से एक ही बरस में ती न निकाल दूंगा न दे। कि देश उजाइ दे। जार ग्रीर वनैले पशु बठ्कर तुभी दुख देने लगा। ३०। जब लें तूफूल फलकर देश की श्रपने श्राधिकार में न कर ले तब लों में उन्हें तेरे स्नागे से घोडा घोडा करके निकालता रष्ट्रंगा॥ ६९। में लाल समुद्र से लेकर पलिश्वितियों के समुद्र लों भार जगल से लेकर मद्यानद लों के देश की तेरा कर दूंगा मै उस देश के निवासिया को तेरे वश कर दूरा थीर तू चर्न्ह अपने सास्टने में व्ययम निकालेंगा॥ इस्रो तून ती उन में वाचा वान्धना ग्रीर न उन को देवताग्रीं से॥ इइ। र्घतेरे देश में रहने न पारंन हो कि वे तुक्त से मेरे विषद्व पाप कराएं क्वोंकि यदि तू उन के देवतास्रो की उपासना करे ते। यह तेरे लिये फदा घनेगा ॥

<sup>(</sup>१) पूल ने की वर्षी।

इस सानेगे ॥ ४। तब सूचा ने यहे। वा के सब वचन में यहे। वा तो पर्यंत की चे। दे पर प्रचयद आगा लिख दिये थार विदान की सबेरे चठकर पर्वत के सा देख पड़ता था॥ १८। सा सूचा बादल के बीच नीचे एक बेदी थार इसाएल के बारहा गोत्रों के में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया थार सूचा पर्वत भ्रानुसार बारह खमें भी बनवाये॥ ५। तब उस ने पर चालीस दिन थार चालीस रात रहा॥ कई इसारली कवानों को भेजा जिन्हा ने यहावा के लिये द्वामवाल ग्रीर वैलें के मेलवलि चठाये॥ ई। श्रीर मूसा ने स्नाधा लाहू तो लेकर कटोरी में रक्खा श्रीर स्नाधा बेदी पर हिस्स दिया॥ ७। तब चसे सुनकर उन्हाने कहा तो कुछ यहावाने कहा है उस सब की हम करेंगे थीर उस की थाचा भानेंगे॥ ८। तब मूखाने लेाडू की लेकर लेागे। पर किस्क दिया थ्रीर उन से कहा देखे। यह उस वाचा का लेाडू है जिसे यहावा ने इन सब वचना श्रीर खाया विया ॥

१२। तब यहावा ने मूसा से कहा प्रहाड़ पर उसे बनाना॥ मेरे पास चढ़कर बहां रह भीर में सुक्ते पत्थर की १०। बहूर

(सानान सन्ति पवित्रस्थान के यनाने की आद्यार)

२५. ग्रहोवा ने मूमा से करा, २। इमा-एतियो से यह करना कि घाचा की पुस्तक की लेकर लेगी। की पठ युनाया मेरे लिये भेट लिई जाए जितने श्रपनी इच्छा से देना चाई उन्दों सभों से मेरी भेट लेना ॥ ह । श्रीर जिन वक् ुंग्रो की भेट उन से लेनी है व ये है ग्रार्थात् सोना चांदी पीतल, 8। नीले बैजनी खीर लाही रंग का कपड़ा मूक्त सनी का कपड़ा बकरी का बाल, ५। लाल रंग से रंगी हुई मेठी की खाले मूहसी पर तुम्हारे साथ वाधी है ॥ ९। तव मूसा द्वाहन की खाले वबूल की सकड़ी, ६। उंजियाले के लिये नादाब याबीहू चीर इसारिलया के सत्तर पूर्रानये जपर तेल ग्रामियेक के तेल के लिये ग्रीर सुगारिधत धूप शये, १०। श्रीर इसारल् के परमेश्वर का दर्शन किया के लिये सुर्गांध दव्य, १। रपोाद् श्रीर चपरास के श्रीर उस की चरखों के तले नीलमिंख का चयूतरा लिये सुलैमानी पत्थर श्रीर जहने के लिये माँख ॥ सा सुरू घा को खाकाण के तुल्य दी स्वव्य घा॥ दा थेंगर वे मेरे लिये भक्त पवित्रस्थान वनाएं कि १९। फ्रीर उस ने इसारिलयों के प्रधाना पर दाघ में उन के बीच निवास कद ॥ ९। जी कुछ में सुके म बढाया से। उन्हों ने परमेश्वर का दर्शन किया दिखाता हू प्रार्थात् निवासस्थान ग्रीर उस के सब यामान का नमूना उसी के समान तुम लाग

९०। ययूल की सकडी का एक सद्का घनाया पाँठयार भीर अपनी लिखी दुई व्यवस्था थैर आचा जार उस की लंबाई अठाई दाय थैर चौडाई दूरा कि तू उन की सिखार ॥ १३। से मूसा यहेग्रू थीर कवाई डेठ डेठ द्वाप की दे। ॥ १९। भीर उस नाम श्रपने टच्लुए समेत परमेश्वर के पर्वत पर की चोखे सेान से भीतर ग्रीर वाहर मठवाना ग्रीर चढ़ गया ॥ ९८। स्रीर पुर्रानेयों से वह यह कह गया संदूक के कपर चारें स्रोर सोने की बाह बनवाना ॥ कि जब लों इम तुम्हारे पास फिर न थाएं तब ले। १२ । ग्रीर सेाने की चार कहे ठलवाकर उस के चारी सुम यहीं हमारी बाट जोहते रहे। श्रीर सुने। हादन पाया पर एक ग्रालंग दे। कहे ग्रीर दूसरी ग्रालंग भी दे। थीर हूर तुम्हारे सम है से यदि किसी का मुकडूमा कड़े लगवाना ॥ १३ । फिर व्यूल की लक्ष की के हो ती उन्हों को पास जाए ॥ १५ । तब मूसा पर्वत हक बे बनवाना थीर उन्हें भी सोने से महवामा॥ १८ । पर चढ गया चीर कार्यक ने पर्वत की का लिया ॥ थीर हम्हों की सदूक की दोनों ग्रलगों के कहीं में १६। तब यहे अ के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास डालना कि उन के वल सदूक उठाया जाए॥ किया थीर वह बादल उस पर क. दिन लें काया १५। बे हराहे स्टूक को कहें। में लग रहें श्रीर उस रहा थीर सातब दिन उस में मूसा की बादल को से श्रालग न किये जाएं॥ १६। श्रीर क्षेत्र साक्षीपत्र धीच से बुलाया॥ १६। थीर इसारिलयों की हाए में तुक्षे दूगा उसे उसी संदूक में रखना॥ १०। फिर

चीखे सेाने का एक प्राथश्चित का ठकना वनवाना उस की लंबाई सकाई द्वाय थीर चौड़ाई डेढ़ द्वाय सोना शकाकर वह दीवट पाये सीर हर्ण्डी सदित की है। । १८ । भीर सेना ग्रकाकर दे। कम्यू वन-वाकर प्रायश्चित्त के ठक्कने के दोने विरो पर लग-याना ॥ १९ । एक कम्ब् तो एक सिरे थीर दूसरा क्षस्य दूसरे सिरे पर लगयाना फीर क्षस्त्री की थीर प्रायश्चित्त को ठकने की एक ही टुकड़े के वनाकर उस के दोनें। सिरों पर लगावाना ॥ २०। थीर उन कदबे। की पंख कपर से ऐसे फैले पुर वने कि प्रायश्चित का ठक्षना उन से ठपा रहे और उन के मुदा ग्राम्दने साम्दने थै।र प्रायश्चित के ठकने की खोर रहें॥ २९। धौर प्रायोग्चित के ठकने की संदूक के कपर लगायाना थीर जा चाकीपत्र में तुमें दूंगा उसे संदूक को भीतर रखना ॥ २२ । ख्रीर में उसे के कपर रहके तुम से मिला करता थीर इसार्शलयों के लिये जितनी खाद्माएं मुक्त की तुक्ते देनी द्वागी उन सभी के विषय में प्रायोज्यत के ठकने के जपर से थ्रीर उन कहतीं के बीच में से जा साक्षीपत्र के संदूक पर दोंगे तुक से वार्ता किया करगा।

२३। फिर यवल की लकड़ी की एक मेज यन-याना उस की लंबाई दो टाय चीहाई एक दाय ग्रीर कचाई डेक दाघ की दे। ॥ २४। उसे चेखे साने से मठवाना थार उस की चारां ग्रार साने की रक वाङ् वनवाना ॥ २५। ख्रीर उस की चारीं स्रोर सार स्रंगुल चौड़ी एक पटरी यनवाना स्रीर इस पटरी की चारा छोर सेाने की एक बाह बन-याना ॥ २६ । ग्रीर सीने के चार कड़े वनवाकर मेज के उन चारी कोनों में लगवाना की उस के चारी पायों में होते॥ २०। वे कड़े पटरी के पास ही दे। थै।र ढंडों के घरीं का काम दें कि मेज उन्हों के वल उठाई जाए ॥ २८। ग्रीर हंडों की वयुल की लकड़ी के यनयाकर साने से मकवाना श्रीर मैज उन्हों से उठाई जाए ॥ २९ । ग्रीर उस पर के परात थीर धूपदान थार करवे थीर उंडेलने के कटोरे सब चोखे सेाने के बनवाना ॥ ३०। थ्रीर मेज पर तू मेरे थागे भेंट की राटियां नित्य रखाना ॥

(१) मूल नें. में बहा।

३९। फिर दीखे सेाने का एक दीवट बनवाना वनाया जार उस के पुरपकोश गांठ थे।र फूल सव रक ही दुकडे के हों। ३२। ग्रीर उस की ग्रलंगीं से इ. डालियां निकरीं तीन डालियां ता दीवट की एक श्रलंग से थार तीन डालियां उस की दूसरी श्रलंग से निकलें।। ३३। एक एक डाली मे वादाम के फूल के सरीखे तीन तीन पुष्पकाश एक एक गांठ थीर एक एक फूल हो। दीवट से निकली हुई कंदी हालियों का यहीं ठय हो ॥ इह । श्रीर दीवट की हरही में वादाम के फूल के सरीखे चार पुष्पकाेश श्रापनी श्रापनी गाठ थै। पूल समेत हो ॥ ३५ । थीर दीयट से निकली एई क्वें डालियों में से दो दो डालियों के नीचे एक एक गाठ हो व दीवट समेत रक घी दुकड़े के दों॥ ३६। उन की गांठें श्रीर ढालियां सव दोवट समेत रक ही टुकड़ा देा चेाका सेाना ग्रहाकर सारा दीवट एक ही टुकड़े का बन-वाना ॥ ३७ । श्रीर सात दीपक वनवाना ग्रीर दीपक वारे जारं कि वे दीवट के साम्हने प्रकाश दें॥ इद। थीर उस के ग़ुलतराथ थार ग़ुलदान सब चाखे साने के घें ॥ ३९ । यद सब इस सारे सामान समेत किङ्कार्भर चेखि सेने का वने ॥ ४०। श्रीर साव-धान रहकर इन सव वस्तुओं की उस नमूने की समान यनवाना जो तुभे इस पर्वत पर दिखाया स्राता है॥

र्द् पित्र निवासस्थान के लिये दस पटों की बनवाना इन की बटी हुई सनीवासे थार नीसे वैंजनी थार लाही रंग के कपड़े का कठ़ाई के काम किये दुर करवी के साथ यनवाना ॥ २ । एक एक पट की लंबाई ब्रट्टाईस द्याय थीर चीड़ाई चार द्याय की दे। सब पट रक ही नाप के हो। ३। पांच पट रक दूसरे से बादे हुए दे। श्रीर फिर जे। यांच पट रहेंगे वे भी एक दूसरे से जाें हुए दें ॥ ४ । श्रीर जहां वे दाना पर जाें है जार वहां को दोनों छोरों पर नीली नीली फलियां लग द्याना ॥ ५ । दोनों होरों मे पंचास पंचास फलिया

९। क्षीर पाच पट अलग थ्रीर फिर छ पट प्रलग श्रीर उस के कपर सूदसें। की खालें। का भी एक जाता है। क्षोद्धार वनवाना ॥

ऐसे लगवाना कि व प्राम्टने सम्देन हों ॥ ६ । प्रार्थात् एक एक तखते के नीचे दो दो प्रार्थियां है। । भीर सेने के प्रचास ग्रंकड़े वनवाना ग्रीर पटें। २२ । शीर निवास की पिछली ग्रलंग ग्रंथात् पिछम के पने की ग्रंकड़ों के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जुड़- ग्रीर के लिये छ तखते वनवाना ॥ २३ । शीर वाना कि निवासस्थान मिलकर एक ही था जाए ॥ पिकली ग्रलंग में निवास के कीनी के लिये दी छ। फिर निवास को ऊपर तब्रू का काम देने की तखते बनवाना ॥ २४। श्रीर ये नीचे से दो दो भाग लिये बकरी को बाल को ग्यारह पट बनवाना ॥ को ही श्रीर दोनीं भाग ऊपर को सिरे ली एक एक प्रा एक एक पट की खंबाई तीय हाथ ग्रीर चीडाई अहे में मिलाये जाग दोनें तखतें का यही ठव चार क्षाय की द्वा ग्यारका पट एक ही नाप के हा॥ हो, ये ती दोनों की ने। के लिये हो। ३५। स्त्रीर स्राठ तखते हों थार उन की वांदी की सेालह कुर्कियां हो जुडवाना श्रीर छठवं पट की तंबू के साम्दने ग्रार्थात् ग्या एक तावते के नीचे दो दो कुर्सिया छै। । मोडवाना ॥ ९०। श्रीर जहां पंचा भीर बक्का दोना जोडे २६। फिर व्यूल की लक्कष्ठी के येडे यनवाना ग्रार्थात् जार बहा की दोनों होरों में पचास पचास फलिया निवास की रक खलग के तराता के लिये पांच, लगवाना ॥ १९ । खीर पीतल के पचास ग्रंक हे २० । खीर निवास की दूसरी ग्रलंग के तराती वनवाना थीर ग्रंक हो को फिल में लगाकर तयू के लिये पाच बैंडे ग्रार ानवास की लो ग्रलग का ऐसा सुहवाना कि वह मिलकर एक ही हा पांच्छम ग्रार पिक ले भाग में धारी उस के लिये पांच जार ॥ १२ । श्रीर सबू के पटें का लटका दुमा भाग वेंद्रे वनवाना ॥ २८ । श्रीर वीचवाला वेंद्रा जी श्रार्थात् की श्राधा पट रहेगा वह निवास की पिछली तखती के मध्य में होगा वह गयू की ग्या सिरे से खोर लटका रहे ॥ १३ । खोर तबू के पटा की दूसरे सिरों लो पहुने ॥ २९ । फिर तयती का सिने लबाई में से हाथ भर इधर बार हाथ भर उधर से मठवाना बार उन के कड़े की बेटी के हारी का निवास के ठांपने के लिये उस की दोनों ग्रलंगो पर काम देंगे उन्दें भी सेने के वनवाना थार बेही की लटका हुआ रहे ॥ १४। फिर तबू के लिये लाल भी सोने से मठवाना ॥ ३०। श्रीर निवास की इस रंग से रगी हुई मेठ़ीं की खालो का एक ग्रीहार रीति राहा करना जैसा इस पर्वत पर तुमें दिखाया

sq । फिर नीसे वैजनी खीर साधी रंग के खीर वटी १५। फिर निवास के लिये बबूल की लकड़ी के मुई मूदम सनीवाले कपडे का गक बीचवाला पर्दा तखते खड़े रहने की वनवाना॥ १६। एक एक वनवाना यह कठाई के काम किये पुर कस्वी के तखते की लम्बाई दस हाथ थीर चीड़ाई डेढ़ हाथ साथ वने ॥ इर । थीर उस की सेने से मठे हुए को हो ॥ १७ । एक एक तखते में एक दूसरे से व्यूल के चार खंभों पर लटकाना इन की अमिश्यां जी हो हुई दो दो चूले हा निवास के सब तखतें। सेने की में ख्रीर ये चादी की चार कुर्सियों पर को इसी माति से बनवाना ॥ १८ । कीर निवास की खडी रहे ॥ ३३ । कीर बीचवाले पर्दे की प्रक्रियों लिये की तखते तू वनवारमा उन में चे घीस तखते के नीचे लटकाकर उस की खाड़ में सादी पत्र का तो दिक्खन क्योर के लिये हो ॥ १९ । क्रीर वीसा संदूत भीतर लिया से जाना से यह यीचयाला पर्दा तखता के नीचे चांदी को चालीस कुर्सिया बनवाना तुम्हारे लिये पवित्रस्थान के। परमपवित्रस्थान से श्रासमा सर्थात् का नाम वादा का वालाच जानाम जानाम जानाम जानाम सर्थात् स्थात् स्यात् स्थात् स्यात् स्थात् स्य को साम्द्रने दीवट की रखना ॥ ३६ । फिर सम्बू | खीर उसी भांति खांग्रन की उत्तर खलेंग की लंबाई के द्वार के लिये नीले वैंजनी शीर लादी रंग के थीर वटी दुई युद्दम सनीवाले कापडे का कढ़ाई का काम किया हुया रक पर्दा यनवाना॥ ३०। स्रीर इस पर्दे के लिये यूयल के पांच खंभे यनयाना शीर चन का सोने से मट्याना उन की खंकडियां साने की हां द्भीर उन के लिये पीतल की पाच क्रिंचेंग ठलवाना ॥

२७ फिर बंदी की बबूत की लक्डी की पांच द्वाय लम्बी धीर पांच दाय चैहि यनवाना, घेटो चैक्तिर दे खैर उस की कवाई तीन दाय की है। ॥ २। खीर उस के चारों कोनों पर चार सींग वनवाना व उस समेत रक्ष भी टुकड़े के हैं। ख़ैार उसे पीतल से मठ़वाना। है। प्रीर उन्ह की राख उठाने के पात्र श्रीर फाय-दियां धीर कटोरे खीर काटे खीर करके वनवाना उस का यद सारा सामान पीतल का वनवाना॥ ह। सार उस के लिये पीतल की जाली की रक अभरी यनवाना धीर उस के चारों सिरी में पीतल के चार कड़े लगयाना ॥ ५ । खार उस भंभरी का वेदी की चारा ग्रीर की काानी के नीचे ऐसे लावाना कि यह वेदी की कचाई के मध्य लें पहुचे॥ ६। भार घटी के लिये घयूल की लक्ष हो के इसे चन-याना द्यार उन्हें पीतल से मठयाना ॥ १। स्रीर इंडे कड़ों में डासे सारं कि नय सब वेदी सठाई जार तय तय यं उस की दोनों चलगो पर रहे॥ ८। वेदी की तखती से योग्जली वनवाना वैसी घट इस पर्वत पर तुकी दिखाई खाती है यैसी ही वह यनाई खाग् ।

१। फिर नियास के श्रांशन के। यनवाना उस की दक्तियन प्रासंग के लिये ते। यटी दुई सूचम चनी के कपड़े के सब पर्टी के। मिलाकर उस की लम्बाई सी छाच की है। एक ग्रलंग पर तो दतना घी दे।॥ १०। थीर उन के बीच रांभे वने ज़ार इन के लिये पीतल की बीच कुर्चिया भी बनें श्रीर खंभा की खंकडिया मीर उन के जोड़ने की छड़ें चांदी की दें। १९।

में भी सा दाय लंबे पर्दे हो बीर उन के भी बीस खंभे थार इन के लिये भी पीतल की बीच कुर्चियां घें भीर उन खंभें की भी खंकांड्यां भीर कड़ें चांदी को दें।। १२। फिर खागन को चै।ढाई में परिक्रम श्रीर पचास राग्र के पर्दे हो उन के खभे दस श्रीर कुर्सियां भी दस द्वां॥ १३। खीर पूरव खलंग पर भी व्यांगन को चौहाई पचास दाघ को दे। । १४। खीर श्रोगन के द्वार की ग्ला श्रोर पंद्रह द्वाच के पर्दे दें। थ्रीर उन के खंभे तीन थ्रीर कुर्सियां भी तीन दें।। १५। थीर द्वार की दूसरी छोर भी पंदद दाय के पर्दे हों उन को भी खंभे तीन थीर कुर्सियां तीन हों। १६। ग्रीर श्रांगन के द्वार के लिये एक पर्दा खनवाना जा नीले वैंजनी श्रीर लाही रंग के कपड़े श्रीर वटी पुर्द यूदम अनो को कापड़े का कारचाय का बनाया दुखा बीस दाय का हो उस के खमे चार कीर कुर्सियां भी चार दें।। १७। श्रांगन की चारें श्रोर के सव खंभे चांदी की कड़ों से जुड़े दूर दे। उन की खंकीड़यां वादी की थै।र कुर्सियां पीतल की हो।। १८। श्रांगन की लंबाई सादाध की श्रीर उस की चाहाई घ्रराघर पचास दाध सीर उस की कनात की अंचाई पांच दाच की है। उस की कनात बटी दुई मूदम सनी के ऋपडे की धने श्रीर खंभी की कुर्सियां पीतल की दें।। १९। निवास के भांति भांति के बरतने का मव सामान थीर उस को सव खूंटे थीर श्रांगन के भी सब खूंटे पीतल ही के हीं॥

ÇΆ

् २०। फिर तू इसारलियों की श्राचा देना कि मेरे पास दीवट के लिये क्रटको निकाला दुवा सलपाई का निर्माल तेल ले याना जिस से टीपक नित्य यरा करे ॥ २९ । मिलाय के तंब्र में उस बीचवाले पर्दे से वाहर जा सासीपत्र को आगी होगा दायन बीर उस के पुत्र दीवट सांभ से भार का यहावा के साम्हने सका रखें यह इसारोलियों के लिये पीकी पीक़ी लें। यदा की विधि उदरे ॥

<sup>(</sup>१) मूल में चढा।

बनर्थकारी नहीं है वे ता पूरे धे। खेळां के हो गंगे हैं गिलां में बैंल बॉल किये जेंति हैं बंदनं उन की 'बोरियों उने कीरों के समान हैं जो खेत की रेखारिया के पास देशि वरें। बीर येक्षि प्रराम् के मैदान में भाग ग्रंगा था वहीं. इंखारल ने स्त्री के लिये सेवा किई स्त्री के लिंगे वह चरवाही करता थीं ॥ १३। बी। र्क नधीं के हारा यहावां इंशरल की मिछ में निकाल ले मोया थीर नवी ही के द्वारा उस की रक्तां दुई ॥ वंष्ठ । रग्रेस् ने अत्यंन्त रिस दिलाई है में उस का किया दुंखा खून उसी के अर्थर बना रहेगा थीर उस ने अपने प्रमुक्षे नाम मे जी बट्टा लगाया है से उसी की लैटिया खारगा।

१३. ज्ञब स्प्रैस बोलता था तब लेगा कापते थे श्रीर यह इसार्स्ट्रॉ में बड़ा था पर जब बद बाल् के कारण दोपी दे। गया तब बह मर गया। २। श्रीर श्रव वे लेगा पाप पर पाप बढाते जाते हैं थीर खपनी झुंह से चांदी ठालकर ऐसी मूरते बनाई हैं सा सब की सबें कारींगरीं ही से बनीं सीर उन्हीं के विषय सांग कदते हैं कि की नरमेध करे वे बक्दे। की चूमें॥ ३। इसे कार्यों वे भार के मेघ थीर तड़के सूख बानेदोरीं खोर्स खीर खेलिहान पर से खांधी के मारे उड़नेदांरी मूसी श्रीर धूं आरे से निकलते हुए धूर के समाम देगों। ४। मिंख देश ही से मे ग्रहावा तेरा परमेश्वर ई तू मुक्ते होई किंची की परमेश्वर करके न जाने क्योंकि मेरे विना तेरा कोई उद्वारकर्ता नहीं दें ॥ भ'। मैं नें उंचे समय तुमा पर मन लंगीया स्रवं तूं जैगोर्ल में घरन अत्यन्त सूखे देश में घां॥ दे। जैसे दर्बारकी चराये जाते यैसे ही ये तुम हाते क्षीति घें बीर तृप दोने पर उन का मने धर्मबाह से मेरसा या दसकारकी वे मुक्त की भूल गये ॥ छ। इस करिया में उन को लिये सिंह सा बना हू में चीते की नाई **षन की भाग में भारत सेगाये रहूगा ॥ ८ । में बंदी** डिनी हुई रोईनी के समार्ग बनकर उन की मिलूंगा बीर चर्ने के दूरिय की किह्नी की फोड़गा बीर बटी रिवर्ष की नोई उने की खा डाल्गा बनिला पंग्रं उन

की फार्ड डालेगा ॥ ९ । हैं इसिएं तरे विनाश का कारयायह है कि तू मुक्त अपने सहायक के विकंत है। १०। अब तेरा राजा कहा रहा कि यह तेरे संब नर्गरा में तुभी खंचार श्रीर तीरे न्यायी कहीं रहे जिन के विषय में तुने कड़ा था कि रोजा सीर हां किंम मेरे लिये उद्देश दें ॥ १९ । मैं ने कींप मे श्राकर तेरे लिये राजा बनाया श्रीर फिर जलजला-इट मे स्राक्षर उस की उठी भी दियां॥ १२। रप्रैस का श्रधमें गठा हुन्ना है उस का पाप संचय किया हुन्नां है ॥ १३ । उस की जननेहांरी की सी पीड़ें चठेंगी बद ता निब्निद्ध लडका है जा बनने के समय ठीक से प्राता नहीं॥ १८। मैं उस की प्रधेशोक के वश से हुड़ा लूंगा में मृत्यु से उस का हुटकारा दूंगा हे मृत्यु तेरी मारने की श्रक्ति कहां रही हे अधी-लेंकि तेरी नाथ करने की यक्ति कहां रही में फिर कभी पक्रतासंगा नहीं ॥ १५। चार घह स्वपने भाइयों से श्राधिक फूले फले तैाभी पुरवाई उस पर चलेगी श्रीर यद्यावा को स्रोर से पवन जगल से स्राएगा स्रीर चस का कुग्रह सूखेगा श्रीर चस का से।ता निर्जल हीं जीएशों कीरें बंह उर की सकसी हुई सब मन-भावनी वस्तुरं लूटं से कार्यगा॥ १६ । शामरान् टीपी ठेंहरेंगा क्यों कि उंच ने क्यंपने परमेश्वर में बलवा कियां है वें तलवार में मारे कारगे श्रीर उन के बंद्धी पॅटको जॉरोंगे बैगर उन की गर्भवती स्त्रियाँ धीर डॉली खारगी।

१८ है इंडाएंस् अपने परमेश्वर यहे। ब्रा यधर्मी के कारण ठीकर खाई है। राखाते चीखकर श्रीर यहावा की श्रीर फिरकर उसे से कहा कि सारा श्रधमी दूर कर की मर्ला दे। से। ग्रहर्वे कर तर्वे इमे धन्यवदिष्पी वर्लि चढ़ारी । इं। स्रश्रूर इमारा उद्घार न करेगा इस घोड़ों पर स्वार न होंगे **से**रि न इस फिर अपनी बनाई हुई धस्तुकी से केंद्रों कि

<sup>(</sup>१) मूल में लडकी को दृष्ट पड़ने के स्थान में। (२) मूल में। तिरी मरियां। (६) मूल में भ्रापने साथ बातें ले।। (४) मूल में इस बैस सापने होंठ फेर देंगे।

तुम इमारे ईश्वर हो क्योंकि वयमूए पर मू ही दया

- 8। उन की इट जाने की बान की दूर कई गा मै सेतमेत उन से प्रेम कद्या क्यों कि मेरा की प उन पर से उत्तर गया है ॥ ५। में इसाएल् को लिये श्रीस के समान हुगा से। वह से।सन की नाई फूले फलेगा श्रीर लखानान् की नाई लड फैलाएगा। ६। उस की सार से फूटकर पै। धे निक्रलेशे खीर उस की शाभा जलपाई की सी बीर उस की सुगन्ध लखा-

बैठेंगे से अन की नाई यहेंगे बीर दाखलता की नाई फूर्ल फलेरी सीर उस की कीर्ति सवानान् के दाखमधुकी सी देशी॥ द। स्प्रैम् करेगा कि मुरतें से खंब मेरा भीर या। काम में उस की सुन-कर उस पर कृष्टि घनाये रष्ट्रांगा मे दरे सनै। बर सा इ सुकी से तू फल पाया करेगा।

444

र । ज्ञा युद्धिमान द्वा यदी दन वाती की चमभेगा जा प्रयोग दे। बदी इन्हे व्रक्त सकेगा क्यों कि यरेका के मार्ग की घे हैं धर्मी तो उन में मान की सी दांगी ॥ १ । को उस की काया में चलते रहेगे पर अपराधी उन में ठेकिर खाकर किरेगे ॥

## याएल्।

बाले पानेवाली पीठी के लागी से ॥ ४। का कुछ विलाप करें। गाजाम् नाम टिड्डी से बचा से बर्बे नाम टिड्डी ने खा लिया और को कुछ अर्थ नाम टिड्डी से बचा से। येलेक्, नाम टिङ्घीने खा लिया सीर से। कुछ येलेक् नाम टिड्डी से बचा सा हासील् नाम टिड्डी ने खा लिया है। । हे सतवाली साग उठा श्रीर राख्रा खार, हे सब दाखमधु पीनेहारा नये दाखमधु क़ी कारण द्वाय द्वाय करी क्यों कि वह तुम की अब न मिलेगा । है। देखें। मेरे देश पर एक जाति ने चठाई किई है जो सामर्थी है बीर उस के लोग (१) मूल में यस तुम्लारे भुद्द से कष्ट गया।

१. यहीता का की धर्म पत्रम् के पुत्र अनिश्चित हैं उन के दौत सिंह के से और दाई योग्ल के पास पहुंचा सा यह सिंहनी की सी हैं ॥ २। उस ने मेरी दाखलता की है ॥ २। है पुर्रानियो सुनी हे इस देश के सब रहने उलाइ दिया और मेरे अंजीर के दृष्ट की तोड़ होरो कान लगाकर सुनी ध्या ऐसी बात तुम्हारे हाला है और उस की मारी काल कीलकर एसे गिरा दिना में वा तुन्दारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई दिया है थीर उस की डालियां दिनने ने सफेद हो है। इ। अपने सहक्रेबालों से इस का वर्णन करी, गई दें। द। युवती अपने पति के लिये कटि मे थीर वे अपने सहकेवाला से थीर फिर उन के लहके- ठाठ वांधे हुए जैसा विसाव करती है वैसा तुम भी

> र । यदे। या के भवन मेन ती खन्नुवालि बीर म अर्घ याता दे उस के टहलुए जो याजक हैं से ंचिलाप कर रहे है। ९०। खेली मारी गर्द भूमि विसाप करती है क्यों कि श्रद्ध नाश हा अया नेया दाखमधु पूख गया तेल भी मूख गया है ॥-११। है किसाना संजाबा है दाख की बारी की मालिया गीई थ्रीर जब के लिये हाय हाय करी 📦 कि खेती मारी गर्द है। १२। दाखलता सूख गर्द ग्रीर ग्रंबीर का वृष कुम्हला गया है बनार ताड सेव वरन मैदान के सारे वृत्त सूख गये है बीर मनुष्यी का हर्ष-जाता

रहा है। १३। हे यावकी किट में टाट-बांधकर काती, पीट पटको राध्ये। दे वेदी को टइलुया द्वाय हाय करे। हे मेरे परमेश्वर के ठहलुकी काकी ठाठ क्षे छ दात बिताकी क्षेतिक सुम्हारे परमेश्वर के मवन में अनुत्रालि श्रीर अर्घ अव नही स्राते॥ 98। चपवास का दिन ठढराखे। महासमा का श्वार करी पर्रानों। की खान देश की सब रहनेहारी की भी बार्यने परमेश्वर यहावा को भवन में एकट्टे करके उस की दीहाई दी ॥ १५ । उस दिन की कार्या हाय ष्टाय-यहीवा का दिन ते। निक्रट है वह सर्वशक्तिमानु को स्रोर से सर्यानाश का दिन देकर साम्याना १६ । क्या भाजनवस्त्रं इमारे देखते नाश नहीं हुई क्या इसारे परमेखर को भवन का ग्रानन्द थार पाइलाद जाता नहीं रहा॥ १९। बील ठेला की नीचे भुलस गये भगडार सून पड़े हैं खते शिर पड़े हैं क्योंकि खेती मारी गर्द ॥ १८। पशु कैंवे कराइते हैं मुब्ह के मुक्ड गाय बैल विकल है क्योंकि उन के लिये वराई नहीं रही ग्रीर भुगड़ के भुगड़ भेड़ वकरियां पाप का फल भाग रही हैं।। १९। दे यहावा में तेरी दोहाई: देता हूं क्योंकि जंगल की चराक्यां जारा का कीर ही राई जीर मैदान के सब वृद्ध ले। से कल गये॥ २०। वरन वनेले पशु भी तेरे लिये डांफते हैं क्यों कि चल के मेति मूख गये चीर जंगल को चराइयां याग का कीर है। रई ॥

देश सिय्योन में नरिसंगा फूंको मेरे पित्रत्र पर्यंत पर संस्था वाधकर फूंको देश के सब रहनेहारे कांप कर्ड कोिक पहेशवा का दिन बाता है बरन वह निकट ही है। २। वह अधकार खीर ति मर का दिन है वह बदली का दिन है खीं बियारा है सा फैलता है जैसा भार का क्या पहाड़ों पर फैलता है खेंगात करना बड़ी खीर सामर्थी खाति कारनी जैसा

प्राचीन काल से कभी न हुई बीर न उस के पें है मं

पोठी पोठा में फिर देशी। ३। उस के बारो आरो

ती भाग भस्म करती जाएगी भीर उस के घोड़े पीड़े सा अलाती है उस के अभी की मांम ता रदेन की बारी के सरीखी पर उस के पींहे की साम उजाइ है श्रीर उस से कोई नहीं बच जाता॥ 81 उम का यप घोड़ों का सा है दीर वे सवारी के घोड़ों की नाई दै। इसे हैं ॥ ५। उन के कूदने का शब्द रेसा होता है सैसा पहाड़ी को चीटिया पर रथीं के चलने का वा ख़ंटी भस्म अरती हुई लाका वा पाति वाधे हुए वली योहाखाः का शब्द होता है। ६। उन को साम्हने चाति जाति को लेगों की पीई लगती हैं श्रीर सब के मुख मलीन है। ते हैं ॥ ७। वे शुरवारी की नाई दै। इसे खीर यो हाखी की मांति शहरपनाइ पर चढ़ते श्रीर श्रपने श्रपने मार्ग पर चलते हैं कोई अपनी पाति से पलग न चलेगा॥ ८। एक का दूसरे कें। धक्का नहीं लगता वे स्रपनी श्रपनी राष्ट्र लिये चले याते शस्त्रीं का साम्दना करने से भी उन की पांति नहीं टूटती ॥ ९ । वे नगर में इधर उधर दीहते श्रीर शहरपनाह पर चक्ते हैं थीर घरे। में ऐसे घुसते जैसे चार खिड़ कियों से घुसते है ॥ १०। उन के आगो पृथिवी कांप उठती श्रीर स्राकाण पर्पराता है न ते। सूर्ण स्त्रीर चंद्रमा काले हा जाते है और न तारे अलकते हैं। १९। थै।र-यदे।वा श्रपने उस दल के ग्रागे ग्रपना शब्द युनाता है क्यों कि उस की सेना छहुत ही बड़ी है बीर को चस का वचन पूरा करनेहारा है से सामधी है भीर यहावा का दिन बहा शार श्रीत भयानक है उस का कीन सह सकेगा ॥ 🥫

१२। तीमी यदे व्या की यह व्या है कि यमी सुने।
उपवास के साथ रे ते पोटते अपने पूरे मन से मेरी ओर
फरकर मेरे पास आखे। १३। श्रीर अपने वस्त्र
नहीं अपने मन दो की फाड़कर अपने परमेश्वर
यहावा की श्रीर फिरी को कि वह अनुग्रहकारी श्रीर
दयालु विलस्य से की प करने हारा करवानि छ न श्रीर
दु.स - देकर पहताने हारा है। १८। क्या जाने - वह
फिरकर पहतार श्रीर सेरी आधीप है आए जिम से

<sup>(</sup>१) मूल ने सजा गया है। ) मूल ने सण्यास पांचल करें। (१) मूल ने पाढ़ी पीड़ी के ब्रह्मा तक।

<sup>(</sup>१) मूल ने बली लेगो। (२) मूल ने तारे ग्रापनी कलक समेटिंगे।

दिया जार ॥ १५। विष्यान् में नरिक्ता भूकी उपवास का दिनं ठप्टराखी महासभा का प्रचार करेगा १६। लेगों की एकट्टा करी सभा की पंचित्र करी पुरनिया को युका का बच्ची भीर दूधपीडियों की भी रंकट्ठा करे। दुल्हा प्रपनी कीठरी से सीर दुल्हिन भी प्रपन कमरे से निकल श्राएं ॥ १०। याजक जी यहे।वा की टइलुए हैं सा ग्रीसारे थीर वेदी के बीच में रा रेक्टर कहें कि हे पद्दोवा अपनी प्रजा पर तरस खा थीर अपने निंक मांग की नामधराई होने न दे और न अन्यसातिया उस की स्पमा देने पाएं स्नाति स्नाति के लेंगा भाषत ने क्यों कहने पारं कि उन का परमे-पर्धर कहा रहा।

१८। तब यहावा की अपने देश के विषय जलन हुई श्रीर एस ने अपनी प्रका पर तरस खाया॥ १९। कीर यहार्जाने अवनी प्रका के लेगों का उत्तर दिया कि सुना में अन श्रीर नया दाखमधु श्रीर टटका तेल तुम्हें देने पर हूं और तुम उन्दे खाँ पीकर त्रप्त देशों और में भागे की अन्यजातियों से तुम्हारी नामधराई न होने दूंगा ॥ २०। बीर मे उत्तर स्रोर से बार्र हुई सेना की तुम्हारे पास से दूर क**दं**गा श्रीर एक निर्जल श्रीर उजार देश में निकाल दूंगा उसका धामा ते। पूरव के ताल की स्रोर धार उस का पीका पांच्छम को समुद्र की ग्रीर द्वारा ग्रीर उस की दुर्गेग्ध फैलेगी थीर उस की सड़ी गंध फैलेगी इस लिये कि टस ने छड़े वड़े काम किये दें॥ २१। हे देश तू मत हर तू मगन हा श्रीर प्रानन्द कर क्यांकि यहीया ने घड़े बड़े काम किये है ॥ २२ । हैं मैदान क पशुक्षा मत हरा क्योंकि नंगल मे चराई जगेगी थार वृक्ष फलने लंगींगे खब संजीर का वृक्ष थीर दाखलता स्रपना धयना वल'दिकाने लगेंगी॥ २३। श्रीर हे सिय्योनिको तुम श्रपने परमेश्वर यद्दीवा की कारण मगन है। श्रीर पामन्ड करे। क्योंकि सुस्टारे लिये वद वर्षा ग्राम्त् बरसात की पदिली वर्षा वितनी

तुम्हारे परमेश्वर यद्देश्वा का अर्जुबलि सीर पार्च | साहिये उत्तरी देंगा स्नार पहिले मास में की पिक्सी वर्षा को भी बरंसार्गा। २४। से खेलिदान अन से भेर चाएँगे कीर रंसकुंग्ड नये दाखेमंध्र कीर टटके सेंल में चमंड़ी ॥ ३५। श्रीर जिन खरमें की उपज क्षर्व नाम टिड्डियों कीर येसेन कीर दासीस ने कीर गाजाम् नाम टिड्डिया ने खर्षात् मेरे बहे दल ने जिस की में ने तुम्हारे बीच भेजी का लिई उस की द्यानि में तुम को भर दूंगां। रई। तब तुम पेट भरकर खान्नोंगें कीर तुम द्वागी चीर सुमं वार्यना परमेखिर यदावा के नाम की स्तुति करात्री जिस ने तुम्हारे लिये आध्वर्य्य के काम किये हैं थीर मेरी प्रचा की आधा कभी न टूटेगी ॥ ३६ । सेव सुमे जानोरी कि मे दशाएल्के यीच हूं सीर में यदाया तुम्हारा परमेश्वर हूं श्रीर कोई दूचरा नहीं है थीर मेरी प्रकार्की प्राणाकमी न टूटेगी॥

२८। उन यातीं की पीके में सारे प्राक्रियों पर श्रापना स्नात्मा चयडेलूंगा श्रीर तुग्चारे बेटे बेटियां नब्रेवतं करेंगी श्रीर तुम्हारे पुरनिर्वे स्त्रप्न देखेंगे श्रीर तुम्हारे जवान दर्भन देखीं।। २९। वरन दासी सीर दासियों पर भी में चन दिनों में खंपना खास्मा च्यडेलूंगा । ३०। ग्रीर में भाकाश में भीर पृश्चियी पर चमत्कार अर्थात् लाष्ट्र कीर बाग बीर धूर के खंमे दिखालंगा। इर । यद्दीया को उस यहें बीर भयानक दिन के ग्राने से पहिले सूर्य ग्रांधियारा ग्रीर चंद्रमारक्त साहा जाएगा॥ ३२। उस समय जी कीई यद्दीवा से प्रार्थना करें यद हुटकारा पारंगा थ्रीर यद्दीधा के कर के अनुसार सिंध्ये न् पर्वत पर कीर यस्थलेम् में जिन भागे हुयों की यदेशिया बुलारमा वे उद्घार पारंगे॥

स्नि जिन दिनों में श्रीर जिस समय में में यहूदा श्रीर यहश्रहेम्दांसिया की घंधुआई से लैटा ले खाड़ीगा, रं। उसं समर्य मे सब जातियों को एक ही करके यहाँ प्रापास की तराई में ले कालेंगा श्रीर बढ़ां उन के साथ अयनं।

<sup>(</sup>१) नूस में उपवास'पवित्र करे। (२) नूस में सिरवे।न् के सरकी।

<sup>(</sup>१) मूल में घर्म के लिये।

1777

बिसे उन्दों ने प्रम्यवातियों में तितर वितर करके मेरे देश के। योट लिया दे सुकटुमा लह्गा ॥ ३। चन्द्रों ने तो मेरी प्रजा पर विट्ठी डासी थीर एक लड्का विश्वा के यदले में दे दिया थीर एक लडकी द्येचकर दाखमधु पिया दे ॥ ४ । छै।र दे सेार् श्रीर विद्रंगा ॥ १३ । इंसुग्रा लगायो क्योंकि खेत पक गया चीदीन् श्रीर प्रतिश्त की सब प्रदेशे। तुम की मुक्त है आखी दाख रीदी क्योंकि है।द भर गया रसक्तुग्रह से क्या काम क्या तुम मुक्त की घदला दोगे यदि उमग्डने लगे वर्षात् उन की घुराई बड़ी है। १८। तुम मुक्त की बदला देते दी तो कटपट में तुन्दारा निबटेर की तराई में भीड की भीड, क्योंकि निबटेरे दिया हुआ ब्रह्मा सुम्हारे ही चिर पर डाल दूगा ॥ की तराई में यहावा का दिन निकट है ॥ १५। ५) क्योंकि सुम ने मेरी चादी सेाना से लिया और न ती सूर्य और चंद्रमा खपना खपना प्रकाश देंगे मेरी शक्की थीर मनभावनी वस्तुरं स्रापने मन्दिरों में श्रीर न तारे मलकोंगे ॥ १६ । श्रीर घदावा सिय्योन् से ले जाकर रक्को हैं, ६। श्रीर प्रदूषियों श्रीर यह- गरलेगा श्रीर यहगलेम् से बहा शब्द सुनाएगा श्रालेमियों को प्रनानियों के हाथ इस लिये देच हाला आकाश श्रीर पृथिकी प्रधराएंगी पर यहावा श्रामी है कि ये अपने देश से दूर किये ज एं। । से। सुने। प्रका के लिये अश्यास्थान स्थार समार लिये के लिये सें उन की एस स्थान से जहां के बानेदारा के छाप गढ़ ठहरेगा । पर । से तुम जानागे कि यहां या जी तुम ने उन की येच दिया युवाने पर पू श्रीर अपने पवित्र पर्यंत सिय्योन् पर वास किये रहता है सुम्हारा दिया हुला बदला सुम्दारे दी सिर पर हाल होई हमारा परमेख्वर है खीर यहणलेस पवित्र ठहरेगा हूँगा ॥ द। थ्रीर में तुम्हारे घेटे घेटिया की यहूदिया थ्रीर परदेशी फिर उम के देशकर न जाने पाएंगे ॥ के दाश विक्रवा दूंगा थ्रीर घे उन की ग्रवादयों के १८। थ्रीर उस समय पदाहों से नया दाखमधु टपकने द्या को दूर देश के रक्ष्तेषारे है येव देशे क्योंकि थार छीतों से दूध बदने लगेगा और यहूदा देश के यदेखा ने यह फदा है।।

तैयारी करे। अपने शूरवीरें। की उभारी उब योहर नाम नाला शैंचा जाएगा ॥ १९ । यहूदियों पर निकट काक्तर लहने के चर्के॥ १०। प्रापने श्रापने एल चपड़य करने के कारण मिस उलाइ श्रीर रहे।म् की फाल की पीटकर तलवार खीर अपनी अपनी चलडा हुआ जगल देगा क्योंकि उन्दों ने उन के शंसिया की पीटकर दाही बनाकी की बलहीन हो देश में निर्देशि का खून किया था।। २०। पर काति काति के लेगा फुर्ती करके आखी श्रीर रकट्टे द्वा चाय्ये। ॥

प्रजा अर्थात् अपने निज भाग इसारल् के विषय में दि यदीवा तू भी अपने श्रुरवीरी की वहां ले जा।

१२। जाति जाति के लेगा चमरकर चढ़ जाएं थीर यद्येश्यापास् की सराई जारं क्यों कि वहां मे चारी फ्रोर की सारी खातियों का न्याय करने की चय नाले जल में भर जाएंगे ग्रीर यद्दीया के भयन र। ज़ाति चाति से यद प्रचारे। कि तुम युद्ध की में से एक से।ता फूट निकलेगा जिस से शितीस् में। भी करे कि में बीर हूं। ११। वे चारी छोर के बहुदा सदा लें बीर यह अलेम पीठी पीठी बनी रहेंगी ॥ २१ । थीर उन का जी खून में ने निर्देशी का नदीं ठदराया उसे खब निर्देशीं का ठदराजगा विद्याया सिय्योन् में व्यास किये रहता है ॥ ' '

<sup>(</sup>१) मुस में खगाकना। (२) गूल में युद्ध पित्र करें।

## आभास।

१. आमिस् तकोई को भेड यकरियों के चरानेदारों का या उस के ये वंचन हैं की उस ने यहूजा के राक्षा एक्कियाएं के योग योगाएं के पुत्र इसाएल के राक्षा यारीवास के दिनों में मुझ्डील से दी बरस पहिले इसाएल के विषय दर्शन देखकर करे।

२। यद्दीवा वियोन् वे गरलेगा थीर यक्य-सेम के अपना शब्द सुनारगा तब चरवादी की चराइया विसाप करेंगी थीर कम्मेंस् की चे।टी मुलस कारगी।

3। यहे। यह यह से कहता है कि दिम्म के तीन क्या खान चार अपगद्यों के कारण में उस का दयह न हो होगा को कि उन्दें। ने गिलाइ के लो हे के दांधनेकाले यन्त्रों से दाया ॥ ८। या में दखायल के राजमकन में जाग लगा हंगा जीर इस से केन्द्र द के राजमकन मी मग्म ही जाएंगे॥ ५। जीर में दिम्म के वेग्हों को में। इ डालूंगा जीर आवेन नाम तराई के रहनेहारों को जीर एवेन के घर में रहनेहारे राजक्य हिंगों की नाम कहांगा जीर आयं जाग के साम के लोग वन्धुए हो कर की स्वार्थ की जागी वहीं वा का गहीं वचन है।

ई। यहेथा यें कहना है कि श्रद्धा के तीन क्या वरन चार श्रद्धाओं के कारण में उस का दग्रह न होड़ेगा क्योंकि वे सब सेगों के यंधुका करक से गये कि उन्हें स्देग्न के यथ में कर दें॥ ७। से मैं श्रद्धा की शहरपनाह में श्राग्न स्थादंगा - श्रीर

वस से उस के भयन भरम है। जाएँगे ॥ ८ । खीर मे अश्रीत् के उहनेहारीं की बीर अश्रकतिन् के राजरगढधारी की नाम कबगा थीर में अपना हास एकोन् के विन्द्व चलाकगा थीर मेप पलिश्ती लेगा नाम होंगे प्रभु परिधा का यही वसन है ॥

र। यदीया यें कहता है कि सेर् के तीन क्या बान चार अपराधों के कार्य में उस का दरह न है हुंगा क्योंकि उन्हों ने सब लेगों को यंधुआ करके रहेम के बग में कर दिया ग्रीर भाई की सी बाचा का स्मरण न किया ॥ १०। से में सेर् की शहरपनाह पर काम लगालंगा ग्रीर उस से उस के भवन भी भस्म हो कारंगे॥

११। यहोवा यों करता है कि रदीम के तीन व्या वरन चार अपराधों के कारण में उस का टयह न छोडूंगा कोंकि उस ने अपने माई की तलवार लिए हुए खदेड़ा और दया कुछ भी न किई पर कींग से उनकी लगातार सवा फाडता रहा और घद अपने रोय की अनल काल के लिये बनाये रहा ॥ १२। से में तेमान में जाग लगातंगा और उस से बीसा के भवन भस्म हा सारंगे॥

- १३। यदे। या कि कहता है कि सामे न के तीन क्या स्थान चार स्वयाधी के कारम में उस का दयह न के हुंगा को कि उन्दें। ने स्वयने किस्ताने की स्वका सेने के लिये गिलाद की गामिशी स्तियों का पेट स्वीर हाला। से में गट्या की सदरपनाह में साग सगालंगा स्वीर दस में उस के मयन भी भस्म दी

<sup>(</sup>श) मूल में में उस की म फेक्सा । (२) मूल में, में उस की म फेक्सा ।

<sup>(</sup>१) मूल में में उस की न फेल्गा। (३) मूस में आपनी दया की विगाहा।

जारंगे उस युष्ठ के दिन में ललकार होगी यह की लम्बाई देवदानकों की सी. श्रीर वल बांब वृत्तीं आंधी यरन बयवस्य का दिन देगा ॥ १५ । कीर का सा था तै। भी में ने जपर से उस के फल श्रीर सम का राजा थापने हाकिमी समेत वन्धुशाई में नीचे से उस की जह नाथ किई ॥ १० । फिर में जाएगा यहावा का यही वचन है ॥

दे यहीता यें करता है कि मेशाय के तीन क्या यरन चार काराओं के कारत में उस का दर्ज न ही हूंगा को कि उस ने एदीम के राजा की र्राह्मियों की जला-कर चूना कर दिया ॥ २ । से में मेश्याय में आग स्मार्जा। खीर उम से करियोत् के भयन मस्म है। जाएंगे खीर मेशाय दुल्ल थीर सलकार खीर नरिस्गों के घट्ट होते होते मर जाण्गा। ॥ ३ । बीर में उस के खीच में से न्यायों की नाग करंगा बीर साथ ही साथ उस के सारे हाकिमों की भी घात करंगा घटी यान है।

8। यहाया ये। कहता है कि यहूदा के तीन क्या यरन चार कपराछों के कारक में उस का दक्ड न हो हूं-गा को कि उन्हों ने यहाया की व्यवस्था की तुळ काना बीर मेरी विधियों की नहीं माना थै।र अपने भूठीं के कारक जिन के पीके उनके पुरक्षा चलते थे येभी भटक गये हैं ॥ ५। से। मै यहूदा में खाग लगा लंगा थीर उम से यहशनेम् के भयन भस्म है। कारंगे ॥

ई। यहीया यें कहता है कि इसारल् के तीन क्या यान चार अपराधों के कारण में उस का दयह न के हूंगा को कि उन्हों ने निदाय की उपये पर बीर देरेंद्र की एक जोड़ी जूतियों के लिये येच हाला है। १ । ये कंगालों के सिर पर की छूले के लिये हांकर बीर नम् लेगों के मार्ग से एट। देते हैं जीर याप घेटा टीनों एक ही कुमारी के पास जाते हैं जिस में मेरे पवित्र नाम की अपवित्र ठप्टराएं। द। बीर है दर एक घेटी के पास यन्धक के यन्त्रों पर सेते हैं जीर जुरमाना लगाए हुओं का दाखमधु अपने देवता के घर में पी लेते हैं। १। में ने टन के सास्टने से एमीरियों की नाम किया था जिन

का साधातीभी में ने जपर से उस के फल श्रीर नीचे से उस की जह नाथ किई॥ १०। फिर में तुम की मिस्र देश से निकाल लाया थ्रीर जगल में चालीस बरस ली लिये फिरता रहा जिस से तुम रमेरियो के देश के प्रधिकारी ही काग्री । १९। श्रीर में ने तुम्हारे पुत्रीं में से नडी दें।ने श्रीर तुम्हारे जवानीं में से नाज़ीर होने को लिये ठडराय है है प्रचारितया यदे।या की यह व्याची है कि क्या यह सब सब नहीं है। १२। पर तुम ने नालीरा की दाखमधु पिलाया छैार नवियों की खाचा दिई कि नष्ट्रवत मत करे। ॥ १३ । सुना मै तुम की ऐसा दवा जंगा जैसा पूला से भरी हुई गाडी नीचे की दवाई जार । १८। सा वेग दी इनेदारे की माग जाने का स्थान न मिलेगा थार सामर्थी का सामर्थ्य सुक क्षाम न देशा श्रीर पराक्रमी अपनां प्राण खचा न सकेगा ॥ १५ । श्रीर धनुर्धारी खड़ा न रद सकेगा थीर फुर्ती से दी इनेदारा न वसेगा थीर म सवार भी प्रापना प्राया खचा सकेता॥ १६। श्रीर श्रायीरी में जी खिंदिक धीर है। में। भी उस दिन नंगा दे। कर भाग खाएगा यहे। या की यही घ यो है।

इसार्शलिया यद वचन सुना के। यदे व्या ने तुम्दारे विषय में प्रार्थात् उच सारे कुल के विषय में कहा दें जिस की में मिस देश से साया ॥ २। पृथिवी के सारे सुलों में से में ने केवल तुम्हीं पर मन लगाया दें इस कारण में तुम्हारे सारे प्राथमीं के कामी का दण्ड दूंगा॥

ह। दो मनुष्य यदि खापेंच में सम्मित न करें तो ध्या एक संग चल सकींगे॥ ४। ध्या सिंद विना खरेर पाये धन में गरखेगा ध्या खवान सिंद विना कुछ पक्षडे खपनी मांद में से गुरास्मा॥ ५। ध्या विद्या फंदा बिना लगाये फंसेगो ध्या विना कुछ फंसे फंदा भूमि पर से उचकीगा॥ ६। ध्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग न धार्थगस्यो ध्या

<sup>(</sup>१) वा तुम्हार भीचे रेता दया हू जीते गाडी जा पूजा से भरी है। दवी रहती हैं।

<sup>(</sup>१) मूस में में चत्र की भ फेरगा।

यहेवा के विना डाले किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी ॥ ७। इसी प्रकार से प्रभु यहेवा श्रपने दास नवियो पर श्रपना मर्म विना प्रगट किये कुछ भी न करेगा ॥ ८। सिंह गरता, कीन न हरेगा प्रभु यहोवा बीला, कीन नब्रवत न करेगा ॥

े १ । श्रण्वाद् के भवन श्रीर मिच देश के राज-भवन पर प्रचार करके कहा कि शोमरान् के प्रदाहों पर एकट्ठे होकार देखा कि उस में क्या हो बड़ा की लाहत श्रीर उस के बीच क्या हो श्रंघेर के काम हो रहे हैं ॥ १० । श्रीर यहावा की यह शागी है कि की लीग श्रपने भवनों में उपद्रव श्रीर डकैती का धन बटोर रखते हैं से सीधाई का काम करना जानते ही नहीं॥

१९। इस कारम प्रभु यद्दावा यें। कहता है कि देश का घेरनेवाला एक शत्रु देशा श्रीर वद तेरा बल ते। ड़ेगा थीर तेरे भवन लूटे जाएंगे ॥ १२। यद्दीया यों कदता है कि जिस माति चरवाहा सिद के मुंह से दें। टांगें वा कान का एक टुकहा हुडाए वैसे ही इसारली लेगा को ग्रामरान् में विक्रीने के रक कोने वा रेशमी गट्टी पर बैठा करते हैं कुड़ाये चारंगे॥ १३ । सेना**श्रीं के परमेश्वर प्रमु यदायां** की यद वाको है कि सुना श्रीर याकूब के घराने से यद वात चिताकर करें। कि, 98। जिस समय में इसा-एल् को उस के अपराधीं का दग्ड दूगा उसी समय में वेतेल् की वेदियों का भी दरह दूगा स्रीर वेदी को सींग टूटकर भूमि पर गिर पहुँगे॥ १५। श्रीर में जाडे का भवने ग्रीर धूपकाल का भवन दोनीं शिराक्त गा थीर दाघीदांत के बने सवन भी नाथ होंगे कीर बहे बहे घर नाम दे। जाएंगे यदावा की यही वासी है।

8+ हे बाधान की गाया यह वचन सुना
तुम की ग्रोमरान् पर्वत पर हो बीर
तुम की ग्रोमरान् पर्वत पर हो बीर
कंगाली पर श्रंधेर करती श्रीर दिन्हों की कुचल
हालती हो बीर ग्रापने ग्रापने ग्रीत से कहती हो कि
सा दे हम पीरं ॥ २ । प्रमु यहे।वा ग्रापनी पवित्रता
की किरिया साकर कहता है कि सुना तुम पर रेसे

विन खानेचारे हैं कि तुम कठियाओं से बीर तुम्हारे संतान महली की ठाँसेयों से खोंच लिये जाएंगे। इ। सीर तुम वाहें के नाकों से दाकर सीधी निकल खायोगी थार हम्मान में हाली खाश्रोगी यहावा की यही ठायों है।

४। वेतेल् में याकर यादराध करें। गिलााल् में ष्माकर बहुत से प्रापराध करे। श्रीर श्रापने चढ़ावे भार भार का श्रीर श्रपने दशमांश तीसरे दिन में वरावर से ग्राया करी, ५। ग्रीर धन्यवादवसि खमीर मिलाक्षर चढ़ायो थीर अपने स्वेच्छावलियो की चर्चा चलाकर उन का प्रधार करे। क्योंकि हे इसारलिया रेसा करना तुम की भावता है प्रभु यदावा की यही वासी है ॥ ई । मैं ने ता तुम्हारे सव नगरी में दान्त की सफाई करा दिई ग्रीर तुम्हारे सब स्थानों में राटी की घटा किई दे ताभी तुम मेरी श्रीर फिरकेन बाये यदे। या की यदी व्याकी है। । भीर जब कटनी के तीन महीने रह गये तब में ने तुम्दारे लिये वर्षान किई वामें ने एक नगर में जल व्यरमाकार दूसरे में न व्यरमाया वा एक खेत मे जल व्यरमा थ्रीर दूसरा खेत जिस में न व्यरमा से मुख गया ॥ ८। से दी तीन नगरीं के लेगा पानी पीने की मारे मारे फिरते हुए एक दी नगर में प्राये पर तृप्त न दुर तै।भी तुम मेरी खेर फिरकी न खाये यदावा की यदी वाजी है॥ ९। में ने तुम को तूच बीर ग्रेक्ड से मारा है स्नार खब तुम्हारे वागीचे श्रीर दादा की ब्रारियां श्रीर श्रंतीर ग्रीर जलपाई के युक्त यसूत है। गये तय ठिड्डियां उन्हें खा गई तामाँ तुम मेरी खार फिरके न खाये यहाचा की यदी घाणी है॥ १०। मैं ने तुम्दारे बीच मिख देश को सी मरी फैलाई ग्रीर में ने सुम्हारे छोड़ों का किनवाकर तुम्हारे जवानी का तलवार से घात करा दिया और तुम्दारी कावनी की दुर्गन्ध तुम्हारे पास पहुंचाई ताभी तुम मेरी ख्रार फिरके न आये यद्यायां की यद्यी यार्की दे॥ १९ । में ने तुम में से कई एक ऐसे उसट दिये जैसे प्रसोध्या ने एदीस् श्रीर श्रमोराको। उत्तट दिया था श्रीर तुम स्राग से निकाली दुई लुकटी के समान ठहरे साभी

तुम मेरी भोर किरके न काये यदाया की यही वाशी | हारे से घिन करते हैं ॥ १९ । तुम की कंगालें की है। १२। इस कारम दे इसाएल् मे सुभा से यह काम करंगा और में जा तुभ से यह काम करंगा से। दे इसारल् भ्रापने परमेग्वर के साम्दने खाने के लिये तैयार दे। रह ॥ १३। देख पदादों का धनाने-द्वारा चौर प्रयन का सिरजनेदारा थीर मनुष्य की उस के मन का विचार वतानेहारा और भेर की श्रधकार करनेदारा भार प्रियों के जंबे स्थाना पर चलनेदारा को है उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहावा है ॥

प्रे हो दसाण्ल् की घराने इस विलाय के गीत की वचन सुना की में तुम्हारे विषय कहता है कि, २। दशाग्ल्की कुमारी कन्या शिर गई और फिर उठ न सकेगी वह अपनी ही भीम पर पटक दिर्द गर्द है थीर उस का उठाने-क्रारा कोई नहीं ॥ ३ । क्योंकि प्रमु यदेवा ये। कदता दे कि बिस मगर से एकार निकलते थे उस मे स्वा-रत के घराने के सा हो बचे रहेगे और जिस से सी निकलते भे उस में दस बचे रहेंगे ॥ १ । यहावा दशारल के घराने से यें कहता है कि मेरी खोज में सतो। तय जीते रहे। है। दौर घेतेल् की खोज मे न सो। न गिल्गाल् मे प्रवेश करे। न वेर्णेया की जाग्री क्योंकि गिलाल् निश्चव घष्ट्रशार्थ मे जारगा भीर वेतेल् मूना पडेगा ॥ ६। यदावाको खोज पर भाग की नाई भड़केगा और घट उसे मस्स करेगी बीर घेतेल् मे उस का कोई वुकानेदारा न देशा॥ ७ । है न्याय के विशाहनेदारे। श्रीर धर्म्स के। मिट्टी में मिलानेशरी, 🖒 । स्रो कचविचया श्रीर मुगांग्ररा का वनानेद्वारा दे श्रीर घोर ग्रंधकार की दूर करके भेार का प्रकाश करता थीर दिन की अधकार करके रात बना देता थीर समुद्र का जल स्थल के जगर बहा देता है उस का नाम यहावा है, र । यह तुरन्त हो बलवन्त की विनाध कर देशा थीर गठ की भी सत्यानाश करता है॥ १०। वे उस से वैर रखते हैं थे। सभा में चलद्दना देता है खीर खरी द्यास है। सने-

लताड़ा करते श्रीर मेट जहकर उन से अन हर लेते द्देश इस लिये की घर तुम ने गर्छे दुए पत्यरीं की घनाये हैं हन में रहने न पाश्रीग्रे श्रीर हो। मनभावनी दाख की वारियां तुम ने लगाई दें उन का दाखमधु पीने न पास्रोगे॥ १२। क्योकि मै ता जानता हूं कि तुम्दारे खपराध बहुत हैं भार तुम्हारे पाप भारी हैं तुम धर्मी की सताते थार घ्रम सेते थीर फाटक में दिरिद्रो का न्याय विगाइते हैं। ॥ १३। समय तो ख़ुरा धै इस कारण जो छुद्धिमान दे। से। ऐसे समय चुपका रहे ॥ 98 । हे केगे। खुराई की नहीं भलाई की पूढ़े। कि सुम जीते रहा श्रीर तुम्दारा यह कहना सच ठदरें कि चेनाखीं का परमेश्वर यदे।वा इमारे संग है ॥ १५ । झुराई से बैर बीर भलाई से प्रीति रंक्खो शीर फाटक में न्याय की स्थिर करी क्या जाने सेनास्रों का परमेश्वर यहावा यूसुफ के बचे हुस्रों पर जनुग्रद करे॥ १६ । इस कारण सेनास्रों का पर-मेश्वर प्रमु यहावा यों कहता है कि सब चैकों में रीना पीटना देशा थीर सब सहकी में लेश दाय धाय करेंगे धार वे किसान विलाप करने की ग्रीर क्षेत लाग विलाप करने में निपुष हैं से राने पीटने की युलाये जाएंगे॥ १०। श्रीर सब दाख की खारियें। मे राना प्रीटना देशा क्योंकि यदीवा या कदता दै कि में सुम्हारे बीच से डीकर जाऊंगा ॥ १८ । दाय करें। तय खोते रहे। ग्रेन नहीं ते। यह यूकुफ के घ्रराने तिम पर जी यहे। या के दिन की प्रामिलाया करते द्दा यदेखा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ देशा। वह ता राजियासे का नदीं ग्रंधियारे का दिन देशा॥ ९९। जैया कोई यिद ये भागे ग्रीर उसे भाजू मिले वा घर मे स्नाकर भीत पर दाय टेके स्नार संप उस की इंसे । २०। क्या यह सच महीं है कि यहावा का दिन उजियाले का नहीं श्रीधयारे ही का दे।गा वरन ऐसे घोर श्रंधकार का जिस में कुछ भी चमक

> २१-। में तुम्हारे पर्वी से वैर रखता सार उन्हे निकस्मा जानता हूं खीर तुम्हारी महासभायों से प्रसन्न न हूंगा ॥ २२ । चादे तुम मेरे लिये देशमर्काल

<sup>(</sup>१) भूस में. न्वाय की नागदीना यनाने। (३) नूस में फाटक।

<sup>(</sup>१) भूल में मैं न सूपूगा।

कीर श्रम्भांस चढ़ायों घर में प्रस्तृ न हूं आ श्रीर न तुम्हारे पे से हुए पश्रमों के मेलबलिया की खोर ताकूं गा। स्व । श्रपने अती का केलाहल मुक्त ये दूर करें। तुम्हारी शरीं गिया का सुर में न सुनं गा। स्व । न्याय तो नदों की नाई थार धर्मा महानद की नाई बहता साए॥ २५। हे इसाएल के घराने तुम कंगल में चालीस वरस ली पशुवलि खीर श्रम्बाल क्या मुक्ती का चढ़ाते रहे। २६। नहीं तुम तो अपने राजा का तंब्र कीर श्रपनी मुख्तों की चर्यापीठ खीर अपने देवता का तारा लिये फिरते रहे। २७। इस कारण में तुम की दिमाक् के स्थार बन्धुआई में कर दूंगा सेनाफीं की परमेख्वर माम यहीवा का यहां वचन है।

है. हाय उन पर की सियोन् में सुख में रहते थीर उन पर की भोमरीन् के पर्वत पर निश्चिन्त रक्षते हैं थै।र श्रेष्ठ स्नाति से प्रस्ति हैं जिन की पास इस्राएल् का घराना आता है। २। कल्ने नगर की साकर देखी श्रीर घटां से इमात् नाम बडे नगर की चली फिर प्रतिश्तियों के गत् नगर का जाकी वया वे इन राज्यों से उत्तम है वा उन का देश तुम्हारे देश से कुछ वहा है। इ। सुम ती खुरे दिन की किना की दूर कर देते थीर चपद्रव की गड़ी की निकट ले काते दी । ॥ ॥ सुम ष्टायादात के पलंगी पर साते श्रीर स्वपने श्रपने विक्षे ने पर पाव फैलाये मेासे हा छै।र सेड् वकरियां में से मेम्रे कार गांधालायों में से वकड़े खाते हा, ५। श्रीर सारंगी के साथ वादियात गीत गाते श्रीर दाकद की नाई भौति भाति की वाजे खुद्धि से निकालते हो, ई। ग्रीर कटोरी में से दाखमधु पीते थ्रीर उत्तम से उत्तम सेल लगाते ही पर वे यूसुफियाँ पर भानेहारी विवास का द्वाल सुनकर शिक्षित मधी हाते॥ ६। इस स्तारण वे स्रस्र सम्धुयाई से पहिले हो खाएँगी शीर जी पाव फैलाये सेति चे वन व पूम जाली रहेगी ne । चेनाकी के पासे-क्वर प्रदेखाकी यह वाशी है कि प्रमुयद्देखाने अपना ही किरिया खाकर कहा है कि जिस पर

याक्रव घमंड करता है उस में में घिन श्रीर उस के राजभवनीं से वैर रखता हू थीर में इस नगर की उस सब समेत जा उस में है यह के दाय कर दंगा ॥ ९ । और चारे किसी घर मे दस पुरुष धरी रहें तीभी वे सर कारगे॥ १०। थीर जब किसी का चचा की उस का फूंकनेशारा देशा। उस की र्राष्ट्रियों को घर से निकालने की लिये चठाश्या थै।र की घर के कोने में पड़ा था उस से क्षरेगा कि क्या तरे पास श्रीर कार्ड है श्रीर बह करंगा कि कार्ड नहीं तब वद करेगा कि चुप रद कोकि यदीवा का नाम लेना नहीं चाष्टिये॥ १९ । क्योंकि यहाया की षाचा से यहे घर में क्षेद थीर क्षेटि घर में दरार द्वागी ॥ १२ । यम घोष्ट्रे घटान पर देविं यम कार्य रेसे स्थान में बैसें से बाते कि तुम साग्रों ने न्याय की विष से थीर धर्मी के फल की कड़वे फल से घवल डाला है॥ १३। तुम ऐसी घस्तुँ के कार की निरी माया है प्यानन्द करते है। श्रीर कहते है। कि क्या एम प्रपने ही यह से सामग्री नहीं हो। गये ॥ १८ । इस कारका सेनाओं के परमेख्यर ग्रहीया की यद वाकी है कि दे इस्रारल के घराने देख मे मुम्दारे विषष्ठ एक ऐसी जाति खडी कहा। जा श्रमास की घाटी से लेकर अरावा की नदी लें तुम की संकट में डालेगी ।

9. प्रमु यहावा ने मुक्ते यो दिखाया श्रीर व्या देदाता हू कि यह विक्रती घास के साने के पश्चि दिनों में टिड्डियां यना रहीं है श्रीर वह राजा की कटनी के पीके हां की पिकली घास श्री ॥ २। जब वें घास खा सुकीं तब मैं ने कहा है प्रमु यहावा समा कर नहीं तो यासूब किस रीति ठहर सकेगा घह तो निर्मल है ॥ इस के विषय में यहावा पहलाया सीर कहा कि ऐसी बात न होगी॥

8। प्रभु यद्देश्या ने मुक्ते ये दिखाया खीर क्या देखता हूं कि प्रभु यद्देश्या ने खारा के द्वारा मुझद्दमा सडने की प्रकारा से बारा से महामागर सूख गया

<sup>(</sup>१) नूस में दूर पार देते।

<sup>(</sup>१) गूल में. खेला।

(याजकी के पवित्र वस्त्र बनाने ग्रीर उन के सस्कार होने की आचार)

२८. फिर तू इसार्गलयों में से ध्रपने भाई हाइन खीर नादाव्

श्रबीहू रलाजार् श्रीर ईतामार् नाम उस के पुत्रीं की थ्यपने समीप ले श्राना कि वे मेरे लिये याजक का काम करे॥ २। छैोर तू अपने भाई द्वादन के लिये विभव ग्रीर ग्रोमा के निमित्त पवित्र वस्त्र वनवाना॥ ३। ग्रीर जितना के पृदय में बुद्धि है जिन को मे ने खुद्धि देनेद्दारे खात्मा से परिपूर्ण किया है उन की तू द्वादन की वस्त्र बनाने की छाचा दे कि वह मेरे निमित्त याज्ञका का काम करने के लिये पवित्र वने॥ 8। ख्रीर की वस्त्र उन्दे बनाने देंगों वे ये है खर्थात् चपरास रपेद वागा चारखाने का श्रगरखा पगडी क्षीर फेंटा ये ही पवित्र वस्त्र मेरे भाई हारून खीर उस की पुत्री की लिये बनाये जाएं कि वे मेरे लिये याजक का काम करे॥ ५। श्रीर वे सेाने श्रीर नीले श्रीर वैजनी थीर लाही रंग का थीर मुक्स सनी का कपडा ले।

है। क्रीर वे रपोद की बनाएं वह सेने का थ्रीर नीले वैजनी थ्रीर लाही रंग के कपडे का थीर वटी हुई मुक्त सनी के कपहे का वने उस की वनावट कठाई के काम की हो। छ। उस के दोना सिरी से जी है हुए दोनों काधी पर के वन्धन हो इसी भांति वह जीड़ा जार ॥ ८। थ्रीर रपोद् पर क्षा काळा हुया पटुका घागा उस की वनावट उसी के समान हा थै।र वे दोनों विना जोह के ही थै।र साने थीर नीले वैजनी थीर लाही रंगवाले थीर वटी हुई मुक्त सनीवाले कपडे के हा॥ १। फिर दो मुलैमानी माँग लेकर छन पर इस्राएल् के पुत्री के नाम खुदवाना ॥ ९०। उन के नामीं से चे क् तो एक माँख पर श्रीर श्रेप छ नाम दूधरे माँख पर दसारल् के पुत्री की उत्पत्ति के यनुसार खुदवाना॥ १९। मांग खोदनेहारे है भाम से जैसे कापो खोदा द्याता है वैसे ही उन दो मियायी पर इसारल की पुत्रों के नाम खुदवाना थीर उन की सेाने के खानों से खडाना॥ १२। श्रीर दोनों संशिया की

निमित्त स्मरण करानेहारे मींग ठहरेंगे स्रर्थात् हादन उन की नाम यहावा की खारी खपने दोनों की छीं पर स्मरण के लिये चठाये रहे॥

१३। फिर सेनिको खाने अनवाना ॥ १८। श्रीर ढोरियों की नाई ग्रूघे हुए दें। तो हे चे खे ये ने के बनवाना ग्रीर गूर्घे हुए ते।ड़ों के। उन खाने। मे जङ्गना॥ १५। फिर न्याय की चपरास की भी क काई के काम का वनवाना रपोद् की नाई सेनि थार नील बैजनी थार लाही रंग के थार वटी हुई मुक्त सनी के कपडे की एसे वनवाना ॥ १६ । वह चैंकोर थै।र दे। इरी हा थै।र उस की लंबाई थै।र चौडाई एक एक वितेकी दें। १९०। श्रीर उस में चार पांति मोख जडाना पांचली पांति में ती माण्यिक्य पद्मराग थे।र लालक्षी हों॥ १८। दूसरी पांति से सरकत नीलमांग ग्रीर हीरा, १९। तीसरी पांति मे लगम सूर्यकात थार नीलम, २०। थार चैाथी पांति से फोरीजा युलैमानी सिंग थीर यशव हों ये सब सोने के खाना में जहे जाएं॥ २१। खीर इसारल के पुत्रों के जितने नाम है उतने मांग हों व्यर्थात उन के नामा की ग़िनती के ब्रनुसार वारह नाम खुदे वारहीं गोत्रो में से एक एक का नाम एक एक मिंग पर ऐसे ख़ुदे, जैसे कापा खोदा जाता है॥ २२। फिर चपरास पर डोरियों की नाई गूथे दुर चेखि सोने के तेा हे लगवाना ॥ २३। श्रीर चपरास में सेने की दें। कोंड्यां लगवाना श्रीर दोनें कहियें की चपरास के दोनें सिरें पर लगवाना॥ २४। ग्रीर साने के दोनों ग्रुपे तोडों की उन दोनों कडियों ने ने। चपराम के सिरी पर द्वागी लगवाना ॥ २५ । शीर ग्रंघे दुर देनों तेाडों के देनों वाकी सिरी की दोना खानी में जहाकी रपोद की दोनों कंध्रो के वधनों पर उस के साम्दने लग-वाना ॥ २६ । फिर सेाने की देा थ्रीर कड़ियां वनवा-कर चपरास के दोनों सिरी पर उस की उस कीर पर की रपोद की भीतरवार देशी लगवाना॥ २०। फिर उन के विवाय सोने की दें। श्रीर कहियां वनवाकर रपोद् के दोनों कधे। के वन्धनों पर नीचे म्पोद् के कंधो पर लगवाना वे इखार्शलयें के वे उस के साम्हने पर थे।र उस के जोड के पास सीर देश भी मस्म दुवा चाहता था। । । तव में ने | तेरी स्त्री नगर में वेश्वा हा जाएगी छै।र तेरे बेटे कदा दे प्रभु यदीया रह जा नहीं ते। याकूब किस रीति बिटियां तलबार से मारी खारंगी श्रीर तेंगे भूमि उत्तर चर्पगा वह तो निर्वत दे। दे। देस के विषय होरी हासकर बाट सिर्ह जाएगी छीर तू आप भी यहे।या पकताया भीर प्रभु यहे।या ने कहा कि रेशे वास न हागी॥

०। उउ ने मुक्ते यें। भी दिखाया कि प्रभु साहुस सताकर वनाई एुई किसी भीत पर खड़ा है और उस को राष्ट्र में साहुल है॥ ८। थीर यदाया ने मुक से करा है आमी स्तुमी ख्या देख पहला है मै ने कदा रक सादुल तब प्रभु ने कदा सुन मे स्रापनी प्रका दशारल को बीच में साहल सगार्जगा में श्रव दन की न की हुंगा॥ १। थीर इसकाक् की संचे स्थान उजाद थार दखायल के पवित्रस्थान सुनसान हा आएंरी शार में यारावाम् के घराने पर तलवार सींचे हुए चठाई करंगा ॥

१०। तव वेतेल् के यासक समस्याद् ने इसारल् के राजा यारे।याम् के पाउ कहला भेला कि सामास् ने इसारल् के घराने के घीच से तुक्त से रासड़ेंग्ड की ग्रीष्ट्री किई है उस के सारे घचनों की देश नहीं सद सकता॥ १९। प्रामीस् तो यो कदता है कि यारावाम् तलवार से मारा जाएगा श्रीर इसाएल् अपनी मूमि पर से निश्चय यधुणाई में जाएगा। १२। क्रमेस्याद् ने क्रामीस् से करा दे दर्शी ग्रहासे निकलकर यहूदा देश में भाग जा थीर घटीं राटी स्ताया कर थीर यहीं नवूबत किया कर ॥ १३ । पर घेतेल् मे फिर कभी नयूयत न फरना योकि यद राजा का पवित्रस्थान श्रीर राजपुरी है। १८। स्नामास् ने उत्तर देकर असस्याद् से कदा में न तो नयी था भीर न नवी का घेटा में गाय घेल का चय्वारा श्रीर गूलर के छुली का काटनेटारा घा॥ १५। श्रीर यदेग्या ने मुक्ते भेड वक्तरियों के पीके पीके फिरने से युलाकर केंद्रा जा मेरी प्रका इसांग्ल् से नयूयत कर। १६। से प्रय तू यहाथा का यचन सुन तू तो कप्ता है कि इप्रारल्के विकट्ट नयूयत मत कर स्रीर स्युद्दाक् के घराने के घिन्ह यार घार घवन मत सुना । १९०१ इस काम्बा यदीवा ये कालता है कि

(१) मूल में दे।टा। (२) मूल में ।यहह गत छपदा।

याशुद्ध देश से भरेगा थीर इस्रायल् स्रपनी मूर्गि पर से निश्चय बंधुब्राई मे जारगा ॥

С. प्रभु परीवा ने मुक्त की यो दिखाया कि धूपकाल के फले। से भरी हुई एक टोकरी है। २। थै।र उस ने कहा हे खामास् तुभे क्या देख पड़ता है में ने कहा धूपकाल के फलें। से मरी रक टोकरी। यदे। या ने मुक्त से कदा मेरी प्रका दसारल्का क्रम्त का ग्रामा है में क्रव उस की स्रीर न के दूं गा॥ ३। थ्रीर प्रमुषदोया की यद वासी है कि उस दिन राखमन्दिर में के गीत हाहाकार से घदल कारंगे थीर लेखीं का बड़ा ठेर लगेगा थीर सब स्यानी मे वे चुपचाप फिक दिई जाएँगी ॥४। यह सुने। तुम जो दरिदें। को निगलने खीर देश मे के नम्र लोगों की नाथ करने चादते ही, धु। जी कदते ही नया चाद कव वीतेगा कि इम भन्ने वैच सक्ते थीर विशामदिन कव वातेगा कि इम अनुके खते खोलकर एपा की केटा सीर शेकेल की भारी कर दें श्रीर कल से दर्गडी मार्र, ६ । श्रीर फंगाली की स्पैया देकर थीर दरिद्रों की एक जे। ड्रो ज़ूरियां देकर मे।ल जें कीर निक्रम्मा प्रम्न देवे ॥ ७। यद्दीवा जिस पर यासूब की घमण्ड करना याग्य है बद्दी खपनी किरिया याकर कहता है कि मैं तुम्दारे किसी काम की कभी न भूलूंगा॥ ८। क्या इस कारण भूमिन कापेगी थीर वया उस पर के सब रहनेदारे चिलाप न करेगे यद देश सब का सब मिस की नील नदी के समान देगा जो बढ़ती फिर लहरें मारती ख़ैार घट जाती है॥ (। प्रभु यद्दावा की यद वाग्री है कि उस उमय में सूर्य की दीपदर के उमय श्रस्त कर्दगा छीर इस देश की दिन दुषदरी फ्रीधियारा कर दूंगा॥ १०। श्रीर में तुम्छारे पर्छे। को उत्सव की दूर करकी विलाय कराकेंगा श्रीर सुम्हारे सब गीता की दूर करके

<sup>(</sup>२) मूल में केस्। (१) जूम ने कैस्।

<sup>(</sup>१) मूल में हाहाकार करेंगे।

विलाप के गीत गवाचगा थीर में तुम सब की किंट में टाट वंघासंगा बीर तुम सब के सिरा की मुड़ाऊंगा थीर रेसा विलाप कराऊंगा जैसा रकतीते के लिये होता है श्रीर इस का श्रन्त कठिन दु ख के दिन का सा होगा । १९। प्रमु यहीवा की यह वायी है कि सुना रेसे दिन खाते हैं कि मै इस देश में महंगी कब्जा उस में न तो अनु की मुख थार न पानी की प्यास द्वाशी पर यहावा के बचना के सुनने ही की मूख पार देशारे॥ १२। और लेशा यदावा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र ले। श्रीर उत्तर से पूरव से। मारे मारे तें। फिरोगें पर उस की। न पारंगे॥ १३। उस समय सुन्दर कुमारियां श्रीर खवान पुष्प दोनों प्यास के मारे मुकी खाएगी ॥ १८। ची लोग शामरान् के पापमल देवता की किरिया खाते है थीर की कहते हैं कि दान् के देवता के कीवन की से श्रीर वेर्जेंबा के पथ की सें वे सब शिर पहेंगे थीर फिर न चडेगे ॥

रि. फिर में ने प्रमुक्ता बेदी के जयर खड़ा देखा थीर उस ने कहा

खभे को कंगनिया पर मार जिस से डेविंक्या हिलें थीर उन की सब सेगी के सिर पर गिराकर टुकड़े टुकड़े कर बीर जी नाथ दोने से बचे उन्दे में तलंबार से घात करंगा यहां लें कि उन मे से जे। मागे यह मारा न निक्रलेशा और जो अपने की खचाए से धवने न पाएगा॥ २। क्योंकि चाचे वे स्रोदकर अधीलोक में उतर चार तो वदां से मैं दाय वक्।कर उन्हें लाकंगा थार चाहे वे प्राकाश पर चक लागं ते। वहां से मैं उन्हें उतार लाउंगा ॥ ३। श्रीर चाडे वे कर्मील् में किए कारंपर वदां भी मै चन्ते ठूक ठूक्कर पक्र**ड** लूंगा श्रीर खादे छे यमुद्र की बाह में मेरी दृष्टि की खेलट दें। पर बहा में सर्पको उन्दे इसने की ग्राज्ञा दूगा॥ 8। ग्रीर चाहे यतु चल्द हांक हांककर वंद्युयाई में ले जाएं पर वहां भी में आचा देकर तखबार से उन्हें घात कराकारा थीर में उन पर भलाई करने के लिये नहीं

(१) नूस में कडुवा दिन । (१) नूस में हे दान् तेरे

व्यार्श्व ही करने के लिये दृष्टि रक्ष्या ॥ ५। श्रीर मेनाओं के प्रभु पदीवा के स्पर्ण करने से पृथिवी पिछ-लती है और उस के सारे रहनेहारे विलाप करते हैं श्रीर वह सब की सब मिस की नदी के समान है। जाती है जो बढ़ती फिर लहरे मारती श्रीर घट जाती है। ६। से। प्याकाश में प्रापनी कोठरियां वनाता थैार अपने प्राकाशमग्डल की नेव पृधिवी पर डालता थीर समुद्र का जल धरती पर बद्दा देता दै उसी का नाम यदावा दै॥ ०। हे इसार लिया यदे। या की यद वास्त्रों दें कि क्या तुम मेरे लेखे कृषियों के घराघर नहीं दी क्या में इसारल की मिस देश से नहीं लाया सीर पलिश्तियो की कप्ते।र् से श्रीर श्ररामिया की कीर्से नहीं लाया। दा सुना प्रमु यदावा की दृष्टि इस पापमय राज्य पर लगी है श्रीर में इस की धरती पर से नाश करंगा तीसी पूरी रीति से मै याकूब के घराने की नाश न कम्या यदीया की यही यासा है। (। मेरी याचा से इसारत् का घराना सव जातियों में ऐसा चाला जाएगा जैसा अन घलनी में चाला जाता है पर चस में का एक भी पुष्ट दाना भूमि पर न गिरेगा। १०। मेरी प्रका में के सब पापी जा करते हैं कि वद विपत्ति एम परन था पहेंगी थीरन इमें घेरेगी से। ते। तलबार से मारे जाएंगे।

१९। उस समय में दालद की जिरी हुई में पहीं की खड़ा कस्ता थीर उस के बाड़े के नाकी की सुधार्मण थीर उस के खरड़िरों की कर बनासंगा थीर प्राचीन काल में जैसा घट था बैसा की उस की बना दूजा, १२। जिस से वे बचे हुए एदोमियों बरन सब यन्यकातियों की की मेरी कहाबती हैं अपने याधिकार में ले यहांका जी यह काम पूरा करता है उस की यही बाखी है। १३। यहांबा की यह भी बाखी है कि सुनी ऐसे दिन श्राम हैं कि इस जीतते जीतते लवना खारंम होजा धीर दास रैंदिने रैंदिने बीक बोना खारंम होजा थीर पहाड़ेंग से-नया दासमधु टयकने संग्रेग थीर सब पहाड़ियां पिंचल

<sup>(</sup>१) मूख में एस जे।तनेहारा सबनेहारे की भीर दाख रादनेहारा बील वे।नेहारे की जा सेगा।

दाममधु पीरंगे सार वशीचे लगाकर फल खारगा। वचन है।

सारंगी ॥ १८ । स्रीर में समनी प्रका इसारल के १५ । बीर में उन्दे उन्दीं की भूम में रीपूंगा स्नीर संधुकी की फैर ले खालंगा स्नीर से उन्ने दुण नगरी। से स्नाम में से ले में ने उन्दे दिई है फिर की सुधारकर समेंग्रे स्नार दास को द्यारियां लगाकर उदाई न जाएंगे तेरे परमेश्सर समेश्सर समेश्नर समोदा का यही

# ओबसाह् ।

अग्वद्याह् का दर्शन। प्रमु यद्यायाः ने परीम् के विषय थे। कि इस लेगों ने यहावा की स्नार स समाचार मुना धै थीार एक दूत खन्यकातियों ने यद कदने की भेवा गया है कि चठी एम उस से लड़ने को उठे । २। में सुके खातियों में छोटा करता टू तू यहुत सुच्छ मिना चाग्मा ह ह। दे ठाम सी दरारी में यमनेवासे हे इंचे स्वान में रहनेहारे नरे श्रीममान ने तुकी भ्रीत्या दिया थे तू ती मन में कदता है कि कीन मुक्ते भूमि घर उतार देगा हह। पर चाचे तू सकाय की नार्थ अचा उस्ता है। यरन तारागण के बीच प्रपना घोनला घनाये हैं। तीभी में तुभे घटां से मोचे शिरास्त्रा। यदावा की वर्श वासी है ॥ ५। यदि चीर डाका रात की तरे पाम आता (द्राय तू कैंसे मिटा दिया गया है) तो क्या के चुरार हुए धन में सृप्त द्राकर खाने न साते पीर पाँद दाख के ताडनेसारे तरे पाम थाते तो ध्या व कहीं कहीं दाय न केंग्ड क्षाते । द एमाय् का का जुरू है यह कीवा क्षीजकर निकाला गया है उस का गुप्त भग कीसा पता लगा लगाफर निकाला गया है। छ। जितने तुम से याचा यथि चे मियाने भी सन सभी ने तुम की पहुंचया दिया है की लीग तुम में मेल रखते चे ये तुम की धीया देकर तुम पर प्रयस हुए हैं बीर के सेरी राटी खाते हैं ये तेरे लिये फन्दा नगात है ह = । उम में युद्ध समक्ष नधी है, यहाया

चतुराई की नाण न करंगा॥ १। थीर घे तेमान् तेरे शूरवीर का मन कच्चा है। जाएगा और यो एसाव् के पराड पर का एक पुषप घात दीने से नाथ दी जाएगा ॥ १० । धे रसाध उस उपद्रव की कारग चे। तू ने व्यपने भाई याकूय पर किया तू लक्जा से ठंचेगा श्रीर सदा के लिये नाथ दे बारगा ॥ १९। जिम दिन परदेशी लाग उस की धन संपत्ति कीन-कर ले गये थार विराने लोगों ने उस के फाटकों से घ्रमकर प्रकालेम् पर चिट्टी हाली खेर उस दिन तू भी उन में से एक सा हुआं॥ १३। पर तूथापने माई के दिन में अर्थात् उस के विपत्ति के दिन में उस की थ्रीर देखता न रएना धीर यहूदिया के नाश दीने के दिन उन के ऊपर ग्रानन्द न करना थार उन के मंकट के दिन घडा द्याल न द्यालना॥ १३। मेरी प्रचाकी विपति के दिन तू उस के फाटक से न घुरुना सार उस की विपात के दिन उस की दुर्दणा का देखतान रहना खीर उस की विवित्त के दिन उस की धन स्पति पर दाय न लगाना॥ 98 । ग्रीर तिरमुद्दाने पर उस के भागनेदारी की सार हालने के लिये खहा न दीना खैार उस के सफ्रट को दिन उस को असे दुखों की पक्रहान हेना ॥ १५ । क्योंकि सारी अन्यजातियां पर यदावा के दिन का प्राना निकट है जैशा तू ने किया है वैशा ही तुभा से भी किया जाएगा तेरा व्यवदार लैंग्डिकर तेरे ही सिर पर पहेगा॥ १६। जिस प्रकार तूने को यह बाजी है कि प्रा में उस समय रहोम् में मेरे पवित्र पर्यात पर पिया उसी प्रकार से सारी अन्य-वे युद्धिमानी कें। श्रीर एसाय् के प्रधाद में से जातियां लगातार पीती रहेंगी बरन सुदक सुदककर पीरंगी थार रेसी हा जारंगी माना कमी हुई ही नहीं ॥ १७ । उस समय निय्ये न् पर्वत पर बचे हुण लेगा रहेगे थार वह पवित्रस्थान ठहरेगा थार याकूब का घराना थाने निज्ञ मागा का श्रीधकारी होगा ॥ १६ । थार याकूब का घराना थागा थार यूसुफ का घराना ली खार रसाव का घराना खूंटी बनेगा थार वे उन में थाग लगाकर उन की मसम करेंगे थार रसाव के घराने का कोई न बचेगा क्यों कि यहाबा ही ने रेसा कहा है ॥ १९ । थार दिक्खन देश के लोग रसाव के लोग पराव्य के खांचकारी हो जारंगे थार नीचे के देश के लोग पांचश्रीतयों के श्रीधकारी होगा

क्रीर यष्ट्री रामें क्षीर श्रीसरीत् के विद्यास की श्रामं मात ने लीं। श्रीर विन्यामीन् तिलाद का श्रीधकारी द्वाता ॥ २०। श्रीर क्षार्शलियों के उस दल में से की लीता यंधुश्रा है में काकर कनानियों के योज सारपत् ली रहते हैं श्रीर यक्शलिमियों में से जी लीता यंधुश्रा है में जाकर सपाराद में रहते हैं श्री सब विषयान देश के नगरीं के श्रीधकारी ही जारंगी ॥ २९। श्रीर उद्घार करनेहारे रसाय ले पहाड का न्याय करने के लिये सिय्यान् एवंत पर चळ श्रारंगी श्रीर राज्य यहावा ही का दी जारगा ॥

## याना ।

१ • यहावा का यह बचन श्रीमते के पुत्र योना के पास पहुंचा कि २। उठकर उस बरे नगर नीनवे की जा थीर उस को विक्द्व प्रचार कर क्यों कि उस की वुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई हैं। इ। पर योना परीवा के सम्मुख से मर्शीय की भाग जाने के लिये उठा थ्रीर याची नगर की जाकर तर्घीश जानेदारा एक कहा ज पाया थीर भाड़ा दे उस पर चक गया कि उन के वाय दीकर यदीवा के समुख से तर्शीस् की चला जार ॥ ८ । तब यद्रीवा ने समुद्र में प्रचंड व्ययार चलाई से समुद्र में बही खांधीं हठी यदां ली कि बद्दाव टूटा चाहता था। १। तब महाद लेगा डरकर ग्रंपने श्रपने देवता की देव्हाई देने लगे ग्रीर जहाज में जा व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में र्फिक्ने लगे जिस से उन की कुछ कल दी बाए। याना जहाज के निचले भाग में उत्तरकर सा गया थै।र मारी नींद में पड़ा दुखा घा॥ ६। से। मांकी उस के निकट द्यांकर कड़ने स्त्रा तू भारी नींद मे (१) मून में पढ आई है। (२) नूल ने उस ने उतरा।

यक्षा हुआ क्या करता है उठ श्रपने देवता की देश्हाई देक्या जाने परमेश्रवर इमारी विन्ता करे कि इमारा नाश न देश। छ। फिर उन्दें ने खापस में कदा याथी इम चिट्ठी डालग्र जान वें कि यह विपत्ति इस पर किस के कारण पड़ी है से। उन्हों ने चिट्ठी ढाली श्रीर चिट्ठी योनाको नाम पर निकली । दातव उन्हों ने उस से कदा हमें बता कि किस के कारब यद विपत्ति इस पर पड़ी दै तिरा उदास का है श्रीर तू कद्यां से साया दे तू किस देश श्रीर किस जाति का दै॥ ए। उस ने उन में कहा में इसी हूं श्रीर स्वर्गका परमेश्वर यदेश्या विस्त ने चल स्थल दे। नों की खनाया है उसी का भय मानता हूं॥ ९०। तब वे निषट हर गये श्रीर उस से कहने लगे कि तूने यह क्या किया है क्यों कि वे इस कारब जान राये चे कि वह यद्दीया की सन्मुख से मारा षाया है कि उस ने उन की ऐसा बता दिया था। १९। फिर उन्हों ने उस से पूका इस तुभा से क्या करें कि समुद्र में नीवा यह जार उस समय ती चमुद्र की लहरे बढ़ती चली जाती घीं ॥ १२ । उस

ने उन से कहा मुभ्ने चठाकर समुद्र में फ्रेंक दो तथ समुद्र में नीया पढ जाएगा क्यों कि में जानता हू कि यद भारी व्याधी तुम्हारे सपर मेरे ही कारण काई है। पर । तीमी उन मनुष्या ने छड़े यह से खेया जिस से उस की तीर में लगाएं पर प्रदेख न सके इस लिये कि समुद्र की लक्ष्रे उन के विक्र बढ़ती चसी जाती थी। १८। तब उन्दें। ने यदेश्या की पुकारकर कहा दे यहावा हम विनती बरते हैं। कि इस पुरुष के प्राया की मन्ती हमारा नाश न डोने दे और न इसे निर्दीप के रूपन के दोपो ठहरा क्योंकि दे पदीया जी कुछ तेरी दच्छा घी से पू ने किया है।। १५। तब उन्हों ने योना की उठाकर . यसुद्र में फ्रेंक दिया श्रीर समुद्र में चलके। रे उठने घम गये॥ १६। तय उन मनुष्यों ने यद्दावा का बहुत ही भय माना थीर उस की चढ़ाये चढाये चीर स्ट्राते मानी # 99 । यदीया ने ती एक घडा सा मच्छ ठद्दराया कि योना की निग्रल ले चीर योना उस मक के पेट मे तीन दिन चीर तीन रास पहा रहा॥

र् त्व ये।ना ने उस के पेट में से अपने परमेश्वर यहे।वा से प्रार्थना कर जे कहा कि

य। पड़े हुए में ने संकट में यहे। या की दोहाई दिई थीर उस ने मेरी सुन लिई

ष्प्रधीसोक के उदर में से में चिल्ला उठा स्रोर तू ने मेरी सुन लिई॥

उ। तूने सुभे गाँहरे सागर में समुद्र की घाद तक

भीर में धारों के बीच पडा था तेरे चटाचे हुए सारे तरंग थीर छेड मेरे जपर से खलते थे ॥

8। में ने कहा कि में तेरे साम्दने से निकाल दिया ग्रंग हूं ' ि

तीमी तेरे पंधिन मन्दिर की खोर फिर ताकूंगा। । ध। में जल से यहां तो धिरा दुखा था कि मेरा प्रास्त जाता था गिंदर संगर मेरी चारी खोर था

थै। में पहाड़ों की जड़ सें पहुच गया था,
में सदा के लिये भूमि में बद्द दें। गया था
तीमी हे मेरे परमेश्वर यहीवा तू ने मेरे प्राण को गहरे में से स्टाया है॥

9। जब में मूईं। खाने सगा तब में ने यहीवा को स्मरण किया
श्रीर मेरी प्रार्थना तेरे पास बरन तेरे पवित्र मन्दिर में पहुच गई॥

८। जो सेगा धोखे की व्यर्थ बस्तुखें। पर मन सगाते हैं

से। प्रपत्ने करकानिधान के। स्रोस्ट देते हैं॥ १। पर में छंचे शब्द से धन्यवाद करके तुकी वर्ण खळाजगा

में ने की मन्नत मानी उस की पूरी करंगा स्ट्ठार यद्दीया ही से हीता है। १०। इस पर यदीया ने मच्छ की खाद्मा दिई खीर रस ने योना की स्थल पर साल दिया।

कार योना को पास पहुंचा कि, २। उठकर उस यहे नगर नीनन्ने की जा श्रीर जी वात मै तुम से कड़गा उस का उस मे प्रचार कर॥ ३। सा योना यदाया के करे के खनुसार नीनले।की गया। नीनवे एक बहुत बडा नगर घा वद तीन दिन की यात्रा का था। 8। से योना नगर में प्रवेश करको एक दिन को मार्ग लें। गया श्रीर यह प्रचार करता गया कि श्रव से चालीस दिन के छीते पर नीनवे उल्ट दिया जाएगा॥ ५। तब नीनवे के मनुष्यां ने परमेश्वर के घचन की प्रतीति किई छै।र चपवास का प्रचार किया थीर बहे से सेकर होटे लीं सभा ने टाट खोळा ॥ ६। तब यह समाचार नीनवे के राका के कान लें पहुंचा हो, उस ने सिहासन पर से चठ व्यवना राजकीय ग्रीठ्ना स्तारकर टाट ग्रीट् लिया छै।र राख पर वैठ गया ॥ ७ । छै।र राजा ने प्रधानों से सम्मति लेक्षर नीनवे में इस ब्राज्ञा का

कंकेरा पिठवाया कि वया मनुष्य क्या गाय बैल क्या | निकलकर उस की पूरब खोर बैठ गया श्रीर वहां भेड़ बकरी क्या थीर बीर पशु कोई कुछ भी न खार वे न खार न चानी पीवे ॥ ८। श्रीर मनुष्य श्रीर पशु दोनों ठाट ग्रीर्ड ग्रीर वे परमेश्वर की दोहाई चिह्ना विलाकर हैं थीर अपने कुमार्ग से फिरें थीर उस चपद्रय से की वे करते हैं फिरें॥ ९। क्या जाने परमेश्वर फिरे थीर पक्तार थीर उस का भडका द्या कीप शान्त है। जार थै।र हम नाश न हीं॥ प्रात्व परमेश्वर ने उन के कामीं की देखा कि वे कमार्ग से फिरे जाते है सा परमेख्वर ने पछताकर उन की जी दानि करने की कटा या उस की न किया ॥

8. यह बात याना की बहुत ही बुरी लगी श्रीर एस का क्रीध मरका॥ २। थीर इस ने यहावा से यह कहकर प्रार्थना किई कि दे यहे।वा मेरी बिनसी यह है कि जब मै अपने देश में या तब क्या में यही वात न कहता था इसी कारण में ने तेरी पाका सुनते ही तर्शीश का भगाने की फुर्सी की क्योंकि में जानता था कि त षानुग्रहकारी थ्रीर दयाल ईश्वर खीर विलम्ब से कीप करनेद्वारा करुगानिधान भार दु खंदेन से प्रकृताने-द्यारा है। ३। से। अब दे यहावा मेरा प्राया ले ले क्योंकि मेरे लिये चीते रहने से मरना ही प्रच्छा है॥ क्या प्रच्छा है। ५। इस पर योना इस नगर से रहते हैं उस पर क्या में तरस न खार्ज ।

एक इच्चर बनाकर उस की काया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर की क्या देगा ॥ ई। तब यदे। या परमेश्वर ने एक रेड्ड का पेंड उगाकर रेखा स्रकाया कि योना के सिर पर काया हो जिस से उस का दुख दूर दे। से। योना उस रेंड् के पेड के कारण बहुत हो आनन्दित हुआ। १ । बिहान की जब पद फटने लगी तब परमेख्वर ने एक की डा ठहराया जिस ने रेंड् का पेड ऐसा काटा कि वह मूख गया ॥ ८ । खीर सब मूर्य स्गा'तब परमें-क्टर ने पुरवाई बहाकर लूइ चलाई श्रीर घाम योनाको जिंद पर ऐसा लगा कि वह मूर्कास्त्राने लगा थीर यह कहकर मृत्यु मांगी कि मेरे लिये जीते रहने से मरना ही श्रच्छा है॥ १। परमेश्वर ने योजा से कहा तेरा क्रोध की रेंडु के पेड के कारब भड़का दैक्या अच्छा दै उस ने कहा दा मेरा, जी क्रोध भड़का है यह खट्डा ही है खरन क्रोध के मारे मरना भी प्रच्छा हीता ॥ १०। तब यहीवा ने कहा जिस रेड़ को पेड को लिये तूने न ती कुछ परियम किया न उस की बढ़ाया थीर वह रक ही रात में हुआ। फिर रक्त ही रात में नाश भी हुआ। उस पर तो तू ने तरस खाई है ॥ ११। फिर यह बहा नगर नीनवे जिस में एक लाख बीस इजार से अधिक मनुष्य हैं जो अपने दहिने बार्य हाथों का ह। यदीवा ने कहा तेरा की क्रीध भड़का है से भेद नहीं पहिचानते ग्रीर बहुत छरैले पशु भी

## मीका।

ें को चर्म ने शामरान् श्रीर यवशलेस् के विषय में पाया ॥

१. स्वृहिता का वचन की यहूदा के राका २। हे काति काति के सारे लेगो। हुना हे पृथिवी तू उस योतास् बाहाल् बीर हिल्- सब समेत की तुम में हैं ध्यान धर कि प्रमु यहावा तुम्हारे विष्यात् की विनी में मीका मारेशेती को पहुंचा विस्तृ विस्तृ वरन प्रमुखपने पवित्र मन्दिर में से साक्षी दे। ३। देखी यदीवा ती श्रपने स्थान में से निकलता

पानी जो घाट से नीचे वहता है। ५। यह सब याकुब के बापराध थीर इसारल के घराने के पाप के कारम से होता है याकूष का अपराध क्या है क्या श्रीमरे। नृ नहीं है श्रीर यदूदा के कचे स्थान क्या है क्या वे यदशसेम् नहीं ॥ ६। इस कारण मे शोमरीन् की मैदान का डोइ कर दूंगा थीर टाख की बारी ही बारी हो जारंगी चौर में उस के पत्थरीं को खड़ में लुकका दंगा कार उस की नेव उघास्ता॥ ७। श्रीर उस की सब खुदी हुई मूरते हुकड़े हुकड़े किई जाएंगी श्रीर की कुछ उस ने किनाला करके कमाया है से बाग से भस्म किया जाएगा थीर उस की सब प्रति-माओं की मै चक्रनाचूर कहा। क्योंकि किनाले की भी कमाई से तो उस ने उन की घटार रक्खा है बीर व किर किनाले की सी कमाई ही दे। जाएंगी ॥

द। इस कारण में छाती पीठ पीठकर हाय हाय क्षांगा में लुटा या थै।र नंगा चलंगा मे गीदडों की माई विल्लाजंगा थीर शुतर्सुर्गी की नाई रीजंगा ॥ ९। अमेकि उस के घाष असाध्य दे थीर विपति यहदा पर भी था पड़ी अरन वह मेरे जातिभाइयों पर पड़कर यदशलेम् के फाटक लें पहुंच राई है। १०। गत् नगर में इस की खर्चा मत करे। खार फुछ भी मत्रोखो खेत्लाप्रा में घूलि में खे। ठपे। ठ करे। ॥ ११। दे शापीर नारे दोने से लिक्कत देखार निकल जा सामानु की रहनेहारी नहीं निकली घेते देल मे रे।ना पीठना तुम को उस में रहने न देशा॥ १२। क्योंकि मारेत् की रहनेदारी की क्षुणल की खाट जाहते बोहते पीई उठती हैं दर लिये कि यहावा की कोर से यक्शलेम् को फाटक लीं विविश श्रा पहुंची है । १३। दे लाकीश की रहनेदारी अपने रथों मे वेग चलनेहारे छोत्हें जात चिग्यान् की प्रजा का पाप उसी से आरंभ इला थार इसाएल् के लपराध सुमते मे पाये गये॥ १८। इस कारख तू गत् के

है कीर उत्तरकर पृथियों के अंचे स्थानों पर चलेगा ॥ मारेशेत् की दान देकर दूर कर देगा क्योंकि अक्-8। बीर यहाड़ उस के नीचे रेवे गल जाएंगे थीर जीव् के घर से इसारल के राजा धाखा ही खाएंगे॥ तराई रेसे कटेंगी जैसे माम खाग की खांच से और ११ । हे मारेशा की रहनेहारी में फिर तुभ पर एक श्रधिकारी ठहराजंगा श्रीर प्रवारल के प्रतिष्ठित लागों का' श्रद्वह्वाम् में भाना पड़ेगा ॥ १६ । भ्रपने दुलारे लडकों के लिये अवना केश कठवाकर सिर मुँड्रा खरन श्रपना सारा सिर ग्रिह के समान गंजा कर दे क्यों कि वे बधुर है। कर तेरे पास से चले अपे है ॥

> र हाय उन पर की विक्रीनी पर पढ़े हुए अनर्थ करपना करते श्रीर दुष्ट काम विचारते हैं भीर बलवन्त होने के कारब बिद्धान की दिन दीते ही वे इस की पूरा करने पाते है। २। स्रीर वे खेतों का लालच करके उन्दे छीन लेते श्रीर घरों का लालच करके उन्हें से सेते हैं थीर उसकी घराने समेत किसी पुरुष पर थीर उसकी निज माग समेत किसी पुरुष पर अन्धेर करते हैं ॥३। इस कारण यहायां यों कहतां है कि में इस कुल यर रेसी विपत्ति डालने की कल्पना कश्ता हूं जिसके नीचे से तुम अपनी गर्दन इटान सकागी न अपने सिर अंसे किये हुए चल सकागे कोकि विपत्ति का समय देशा। ४। उस समय यह स्रात्यन्त शोक का गीत द्रष्टान्त की रीति गाया जाएगा कि इम ती नाथ ही नाथ हो गये घड मेरे लेगों के भाग की विगाइता है हाय वह उसे सुक्त से कितनी ही दूर कर देता है बढ़ हमारे खेत बसबैये के। दे देता है॥ ५। इस कारण तेरा रेश कोई न दोशा जी यहावा की मण्डली में चिट्टी डालकर डोरी डाले ॥ ६ । घे तो कहा करते है कि कहते न रहना वे इन के लिये कहते न रहेंगे, अप्रतिष्ठा जाती न रहेगी ॥ ७। हे याकू अ के घराने क्या यह कहा जार कि यहार्या का श्रास्मा श्रधीर हा गया है। क्या ये काम उसी के किये हुए है क्यां मेरे वचनें। से उस का मला नहीं द्वाता जा सीधाई से चलता है। द । पर मेरी प्रजा यांच कल शत्रु बनकर मेरे विषद्ध चठी है

<sup>(</sup>१) प्यवात् पूलि के घर। (२) प्यवात निकलना। (३) मूल में शिम्बीन् की मेटी का।

<sup>(</sup>१) व्यर्थात थे। से । (२) मूल में इस्रार्क् की नहिना की (६) या हे यासूय का घराना कड़ानिवाल क्या पहीया का भारना भवीर है। गया है।

किये चले जाते हैं उन से तुम चट्टर खींच लेते ही ॥ रं। मेरी प्रका में की स्त्रियों की तुम उन के सुख-धामीं से निकाल देते है। थ्रीर उन के नन्हे बच्ची से सुम मेरी दिई हुई उत्तम व्यक्तुर धर्वदा के लिये कीन लेते दे। । १० । उठे। चले जाखी खोंकि यद तस्टारा विषामस्यान नहीं हैं इस का कारता वह षशुद्धता दे जा कठिन दुख के साथ तुम्हारा नाश करेगी ॥ १९ । यदि को ई भूठे ग्रात्मा में चलता हुया यह भूठी वात कहे कि में तुम से नित्य दाखमधु चीर मंदिरा का वचन सुनाता रहा। तो वही दन लागी का नबी उहरेगा ॥

ं १२। दे याकूल में निश्चय तुम सभे। की एमट्टा कब्गा में दशारेल् के वचे हुओं के। निश्चय बटो-क्या थ्रीर बीखा की भेड़ बक्तरिया की नाई एक चराई में दे। व मनुष्यों की महतायत के सारे के।ला-निकल गया से। वे भी उसे तोड रहे है और फाटक में होकर निकल जा रहे हैं उन का राजा उन

रखते हा माना तुम सागी पर से उन की खाल भीर उन को छड़िया पर से उन का मांस उछेड़ लेते | है सा वन के कवे स्थान हा जाएगा a , ही, ३। वरन वे मेरे लेगो। का मांच खा भी लेते छै।र धम की खास उधेरते वे उन की इडिया की इंडी में पकाने के लिये तो इंडालते, खीर उन का मास इंडे में पानने के लिये टुकरे टुकरे ,करते हैं। १। वे इस म य यदे। वा की दीहाई देंगे, पर वह ,उन की न सुर्वे द्वारत उस, समय वह उन के छुरे कामी के कारक उन से मुद्र भोर लेगा॥ ५। यदावा का यह यवन है ने निर्वा सेरी प्रना की मटका देते है और

नो लेगा निधड़क ग्रीर विना लड़ाई का कुछ विचार । अपने दांतों से काटकर शांति शांति पुकारते हैं सीर जी की दें उन की मुंह में आह नहीं देता उस की विष्टुं युद्ध करने की तैयार ही जाते हैं। द। इस कार्या ऐसी रात तृम पर आएगी कि तुम की दर्शन न मिलेगा थीर तुम ऐसे अंधकार में पड़ेगो कि माञी न कद सकारी और निवयों के लिये सूर्या बास्त होगा बीर दिन रहते श्रीधयारा<sup>8</sup> हो जाएगा ॥ शीर दर्शी लिंकात देंगो खार भाषी कहने-हारी की मुद्द काले देंगी और व सब के सब इस लिये प्राप्तने होंडे। की कांप्रेरी कि परमेश्वर की ग्रीर से इतर नहीं मिलता । । दा पर मे ती यहीचा के खात्मा से , शक्ति न्याय श्रीर पराक्रम पाकार परिपूर्ण हू कि मै याकूब की उस का अपराध श्रीर इस्राएल् की उस का पाप, जता सक्रं॥ ९,। हे याकूब के घराने के प्रधाना हे इन्राएल् के घराने समा रबख़ुमा उस मुग्रह की नाई जो अच्छी के न्यायियो है न्याय से चिन करनेहारा स्त्रीर सद सीधी बाते। की टेढ़ी मेढी करनेहारे। यह वात इस करेंगे॥ १३। उन के प्राप्ती खाडे का ताडनेहारा सुने। ॥ १०। घे ते। सिय्ये। नुकी खून करके श्रीर यस्त्रासिस् की सुदिसता करके दृढ़ करते दे।। ११। उस के प्रधान घूस ले लेकर विस्तार ऋरते श्रीर की सारो सीर यहावा उन के चिरे पर निकला है ॥ याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते स्नीर नबी क्षेये के लिये माखी कहते हैं श्रीर इतने पर भी वे,यह-३. क्रीर में ने कहा दे याकूब के प्रधाने। कहकर यदीवा पर टेक लगासे हैं कि यदीवा दे दशर की घराने के न्या- हमारे बीच में तो है से। की ई विपति हम पर आ यियो सुनी क्या न्याय-का नेद जानना तुम्हारा काम न पड़ेगी ॥ १२। इस कारण तुम्हारे हेतु, सिस्प्रीन् नदीं ॥ २। तुम तो भलाई वे वैर थीर खुराई से प्रीति वीतकर खेत खनाया कारमा थीर यस्त्रलेम् ही ह ही डीह है। जारगा थ्रीर जिस पर्वत पर भवन बना

> 8. ऐसा देशा कि बन्त के दिना में यदी-वा के भवन का पर्वत सब पहा-हों पर हुठ किया जीएगा थीर सब पहाहियों से ष्मधिक जंचा किया जाएगा ग्रीर हर जाति के लेगा धारा की, नाईं उस की ग्रार चलेगे ॥ २। श्रीर बहुत चातियों के लेगा जाएंगे छीर भाषर में कहेंगे कि आस्री उस यहात्रा के पर्वत, पर चढ़कर याक्रुव

<sup>(</sup>१) मूल में युद्ध पवित्र करते है। '(२) मुल में काला।

को परमेश्वर को भवन में जाएं तव वह इस की | किहारी कि सिर्धान् अपवित्र किई जाए और इस अपने मार्ग मिखाएगा थै।र इस उस के पथों पर अपनी आदी। ये उस की निहारे॥ १२। पर वे यही-चलेंगे क्योंकि यद्दावा की व्यवस्था सिय्यान् से क्षीर उस का घचन यह्यालेम् से निकलेगा॥ ३। वह यहुत देशों के लेगो। का न्याय करेगा थ्रीर दूर दूर लेग की सामग्री जातिया के मगड़ों की मिटाएगा से वे अपनी तलवारे पीटकर इल के फाल खीर अपने भारों की दारेया यनारा तय रक जाति द्ररी जाति के विरुद्ध तलवार , फिर न, चलाएगी श्रीर साग बागे का युद्ध विद्या न सीखेंगे ॥ ४ वरन वे ग्रपनी ग्रपनी दाखलता श्रीर श्रंकीर के वृद्ध तसे वैठा करेगे श्रीर कोई उन के। डर न दिखाएँगा सेनाओं के बहे। वा ने बही वचन दिया है। ५। सव राज्यों के लोग तो श्रपने श्रपने देवता का नाम लेकर चलते हैं पर इस लोग अपने परमेख्वर यहावा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेगे॥

प्रथाय ।

६। यदावा की यद वाणी दें कि उस समय में प्रजा में के लंगड़ानेदारी श्रीर वरवस निकाले हुओं। को थीर जिन को मैं ने दु.ख दिया है उन को रकट्टे कहाता । ६ । खीर में लगहानेहारी की बचा रखूंगा स्रोर दूर किये हुन्नो को एक सामर्थी जाति कर दूगा थीर यहावा उन पर सिय्ये।न् पर्वत के कपर से सदा राज्य करता रहेगा ॥ ८ । थ्रीर दे रदेर् के गुम्मट दे, दिखे। नृ की पदाड़ी पदिली प्रभुता श्रर्थात् यद्यालेम् का गाज्य तुक्षे मिलेगी ॥ ९ । श्रष्ट हे सियोन् की घेटी तू क्यों चीख मारती है क्या तुभ मे कोई राजान्नहीं रदा वया तुभ मे का युक्ति करनेदारा नाथ दुखा कि जननेदारी स्त्री की नाई तुमें पीड़ें उठती ही रहे क्योंकि प्रव तू गढ़ी में से निकलकर मैदान में घरेगी घरन बाबेल् सें। सामग्री यहीं तू हुड़ाई जाएगी कर्धात् वहीं यहावा तुभी तेरे शपुत्री के वश से हुडा लेगा ॥ ११ । श्रीर स्रव बहुत सी जातिया सेरे चिन्द्र एकट्टी हाकर सेरे विषय वा की कल्पनाएं नहीं जानते न उस की युक्ति सस-भारते हैं कि यह उन्हें ऐशा वटेर लेगा जैसे खिल-हान में पूले बटेरि नाते हैं,॥,१३। है सिग्यान् उठ थीर दांव में तेरे घीगा की लेहि की थीर तेरे खुरी को पीतज्ञ के बना दूंगा और तूब दुत की जातिया को चूरचूर करेगी थैंगर उन की कमाई यद्दावा को थें। र उन की धन संपत्ति पृथियो के प्रभुके थे।र उन का धन जनात है विद्युत देशों लिये व्यर्पण करेगी ॥ १। व्यव दे बहुत देशों की स्वामिनी दल बांध बाधकर सकट्ठी है। क्योंकि, उस ने इस लेगों। की छेर लिया है वे इसारल के न्यायी के गाल पर सेटा मारेगे॥

२ । दे बेत्लेटेम् स्पाता तू रेसा हे।टा दै कि यददा, के इचारें में शिना नहीं जाता तीभी तुभ में से मेरे लिये एक पुष्प निकलेगा का इक्षारिलया में प्रभुता करनेहारा है। गा खार उस का निकलना प्राचीन काल से वरन श्रनादि काल से दोता श्राया है। ३। इस कारण वह उन की तब ला त्यागे रहेगा जब ले। जननेहारी, जन न ले तब द्वार्गलेयों के पास उस-के वचे दुर भाई लै। टकर **टन से मिल जाएंगे॥ ८। ग्रीर वद खढा होकर** यदेखा की दिई हुई ग्रस्ति से थेंगर स्नपने प्रसिक्तर यदेग्वा को नाम के प्रताप से उन की चरवाहो करेगा थ्रीर वे वैठे रहेगे खोकि श्रव वह,पृथिवी की क्रीर ली महान् ठहरेगा ॥

थ्। थीर यह शान्ति का नूल होगा जब अश्रूशि हमारे देश पर चढाई करे श्रीर इमारे राजमवनी में याव धरे तब इम उन के विष्ट्र सात चरवाहे बरन ग्राठ प्रधान मनुष्य खडे करेगे। दै। श्रीर वे अण्यूर् के देश को बरन पैठ। घ के स्थाने तक निम्नाद के देश की तलवार चलाकर मार लेंगे और जब अक्रूपी लाग इमारे देश में श्राएं-श्रीर उस के सिवाने के मीतर पांच धरे तब बही पुरुष इम की उन से बचा-

11

<sup>(1)</sup> मूल में संगड़ानेहारी। (२) मूल में मिकाली हुई। (३) भूल में किई हुई। (४) मूल में सिरयोग की बेटी। (१) मूल में यहमलेन की बेटी। (६) मूल में है सिंग्यान् की मेटी।

<sup>(</sup>१) नूल में सिथ्यान की बेटी। (२) नूल में बेटी। (३) - गूल में तू यहूदा के हजारी में होने से खेला है। (४) मूल में फाटकी।

श्रीर से पडनेहारी ग्रीस श्रीर घास पर की वर्षा चा किसी के लिये नहीं ठहरती भीर मनुष्ये। की धाट नहीं जीइती ॥ द। पीर याक्रूब के छचे हुए लेगा जातियों में थीर देश देश के लेगों के बीच रेंसे ठहरेगी जैसे धनैले पशुखी में सिंह वा भेड बकरियों के भुक्षा में जवान विद्य ठहरता है कि यदि बह उन के बीच से जाए ते। लताइता श्रीर फाडता जाएगा थीर कोई बचा न सकेगा॥ १। तेरा द्वाच तेरे हे। दियों पर घडे थीर तेरे सब शतु नाश क्षेत्र जाएं॥

९०। यहे। वा की यह वाणी है कि उस समय मै तेरे घे। हो की तेरे घीच मे से नाम काया। श्रीर तेरे रथे। का विनाश करता। १९। श्रीर मे तेरे देश में के नारे। की भी नाश कदता श्रीर तेरे के।टी की का दूगा॥ १२। श्रीर में तेरे तन्त्र मन्त्र नाश करंगा थे।र तुम मे टेलिटे थागे न रहेगे॥ १३ । थे।र में तेरी खुदी हुई मूरते थे।र तेरी लाई तेरे बीच में से नाश करता थीर तूथारों की अपने धाय की वनाई हुई वस्तुकी की वर्षव्यत न करेगा 11981 कीर में तेरी अधेरा नाम मूरती की तेरी भूमि में से चखाड डालूंगा श्रीर तेरे नगरे। की विनाश करंगा। १५। छीर में अन्यजातियों से जी मेरा कहा नहीं मानतीं कीप ग्रीर जलजलाइट के साथ पलटा लूंगा

र्द. जे। बात यहेवा कहता है उसे सुने। कि उठकर पहाड़े। के साम्टने वादविवाद कर थार टीसे भी तेरी सुनने पाएं॥ २। ये पहाड़े। श्रीर हे पृचिवी की बाटल नेव यदीवा का वादविधाद सुना क्यांकि यहाचा का श्रपनी प्रजा के साथ मुकट्टमा है श्रीर वह इसारल् से वादविवाद करता है। इ। वे मेरी प्रजा में ने तेरा क्या किया थीर क्या कर रूं तुमी चकता दिया है मेरे विकट्ट साक्षी दे ॥ 🖟 में सा सुक्ते मिछ देश से निकाल ले खाया थीर दासस्य के घर में से तुक्ते छुड़ा लाया थीर तेरी प्रमुखाई करने की मूसा दारून थीर

रगा॥ छ। श्रीर याकूत्र के वर्च हुए लेगा वहुत मिरियम की भेज दिया॥ ५। दे मेरी प्रका स्मरक राज्यों के बीच ऐसा काम देंगे जैसा यहीया की कर कि मेखाब के राजा वालाक ने तेरे विक्त की म कर कि मोखाव् के राजा वालाक् ने तेरे विक्त कीन सी युक्ति किई श्रीर वेार् के पुत्र विलाम् ने उस की क्या सम्मति दिवे और शिलीम् से शिलाल् सां की वाता का स्वरव कर जिस से तू यद्दावा की धर्म की काम समभ सकी ॥ ६। मै क्या लेकर यदाया के सन्मुख खाक थीर कपर रहनेदारे परमेक्टर के साम्हने मुक् क्या में देशमळील के लिये एक एक घरच के यह है रें लेकर उस के सन्मुख खार्ज ॥ २०। क्या यदे। या दिलारी मेळा ये वा तेल की लाखीं नदियों ये प्रसन्न दिशा क्या में भाषने ग्रापराध्य के प्रायश्वित में ग्रापने पहिलाठे की वा यपने पाप के वदले में खपने जन्माये हुए किसी की दूं॥ ८। से मनुष्य यस तुसी वता चुका है कि अच्छा वया दे थीर यदावा तुम से इस की छोड़ क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे श्रीर कृषा से प्रीति रखे थीर अपने परमेश्वर के संग संग सिर भुकाये दृर चले॥

रायक्षेत्रा इस नगर की युकार रक्षा के श्रीर धुं हि तेरे नाम का भय मानेगी दश्ह की थीर जी उसे देरहा है उस की खात सुने।॥ १०। क्या श्रव लीं दुष्ट के घर में दुष्टता से पावा पुत्रा धन क्रीर क्षेटा एषा घिकित नदीं दे॥ १९ । समा में कपट का तराज़ भीर घटवढ़ के घटखरीं की थेली लेकर पश्चित्र ठहर सकता हूं॥ १२। यहाँ के धमयाम लोगा उपद्रय का काम देखा करते है थीर यहा के सब रक्ष्मेहारे मूठ ब्रास्ते है सार उन को मुंद से कल की व्यात निकलती हैं। ॥ १८ । इस कारण में तुमें मारते मारते बहुत ही घायल कर देता थ्रीर सेरे पापें के चेतु तुम की उनाइ डालता हू॥ १४। तू खाण्या पर तृप्त न द्यागा श्रीर तेरा पैट जलता रहेगा थार तू भननी स्पत्ति लेकर चलेगा पर न बचा सकेगा और जी आहर तूबचाभी ले उस की मैं तलवार चलाकर लुटा दूगा। १५ । तू व्यास्या पर संवेगा नहीं तू ज्ञालपाई का तेस निकासेगा पर न स्याने पास्या सार दास रादेगा पर दासमधु

<sup>(</sup>१) मूल में चस की गुह में उन की जीम धासा देनेहारी है।

रपीद् के कार्ड़े हुए पहुके के कपर लंगवाना ॥ २८ । प्रवित्र वस्तुशे का दीप दादन उठाये रहे थीर वह निस्य थार चपरास सपनी कडियों के द्वारा स्पाद की कडियों में नीसे फीते से वान्धी जाए इस रीति वह समीद् के कार्डे हुए पहुके पर बनी रहे थै।र चपरास स्पाद पर से पाला न होने पार ॥ २९ । चौर जब जब शायन पांचत्रम्यान में प्रवेश करे तब सब वह न्याय की चपरास पर व्यपने चुट्य के जपर प्रधारतियों के नामें की उठाये रहे जिस से यदीवा के साम्दर्न उन का स्मरण नित्य रहे ॥ ह० । थीर तू न्याय की चपरास में करीन् श्रीर तुम्मीन् की रखना थ्रीर क्य जय छायन यहाया के साम्दने प्रयेश करे तथ तथ ये उस की इदय के ऊपर दी से। शाबन रसागलियों को न्यायपदार्थ की अपने एदय के अपर यदेवा के माम्छने नित्य उठाये रहे ॥

इश । फिर रुपे। दू के आगे की संपूर्ण नीसे रंग का यनवाना॥ ३२। श्रीर उस की बनावट ऐसी दे। कि इस के घोच में सिर हालने के लिये छेद हो। श्रीर उम केंद्र की चारीं ग्रीर वखतर के केंद्र की सी मक धुनी हुई कीर दी कि वह फटनेन पाए॥ इह । प्यार उस के नी वेवाले घेरे में चारी फ़ार नीले यैवनी खाँर लार्टा रंग के कपड़े के प्रनार वनवाना बीर उन के छोच छीच चारी ग्रीर सेने की घटियां लगयाना ॥ ३४ । स्रर्थात् एक साने की घटी श्रीर मक ग्रनार फिर एक सीने की घटी श्रीर एक ग्रनार इसी रीति यागे के नीवेबाले घेरे में चारी खोर है। ॥ ३५ । श्रीर दादन उस वारो की सेवा टहल करने की समय पश्चिमा करे कि सब सब बद पवित्र-म्यान की भीतर यहावा के साम्हने जाए वा वाहर निकले तय तय उस का शब्द सुनाई दे नहीं तो घर सर खाणा।।

इई। फिर चेक्वे सेने का एक टीका वनवाना धीर जैसे कापे से बैसे हो उस से ये याचा खादे जाएं अधात यदेखा के लिये पवित्र, ३०। श्रीर उसे नीले फोते पर यंधाना थीर यह पाडी के साम्दने पर रहे ॥ ३८। सी यह दायन के माचे पर रहे इस लिये कि बसाम्ली जी कुछ प्रियत उद्धरार्ग ग्राणीत् जितनी प्रियत्र भेटें करे उन उस की माचे पर रहे जिस से यहावा उन से प्रसन्न रहें ॥

३९ । थ्रीर अग्रारखे की सूदम सनी के कपड़े का षीर चारखानेवाला धुनाना थ्रीर एक पगड़ी भी यूरम सनी के कपड़े की बनवाना और कारचेखी काम किया दुखा एक फैटा भी वनवाना ॥

80 । फिर दाबन के पुत्रों के लिये भी खंगरखे थ्रीर फीटे थ्रीर टोपियां वनवाना ये वस्त्र भी विभव थै।र शोभा के लिये यने ॥ ४९ । श्रापने भाई दाइन ग्रीर उस के पुत्रों की ये ही सब बस्त्र पहिनाकर **उन का श्रोभोक श्रीर संस्कार करना श्रीर उन्हें** पवित्र करना कि वे मेरे लिये याजक का काम फरें॥ 8२ । श्रीर उन के लिये **उनी के कपडे** की <del>जां</del>चियां वनवाना जिन से उन का तन क्या रहे वे कार्ट से जांघ लें की दें।। ४३। श्रीर जब जब दादन वा उस की पुत्र मिलापवाले संबू में प्रक्षेत्र करें वा पवित्र-स्थान में सेवा टरल करने की घेटी के पास खाएं तव तब वे उन जांचियों की पहिने रहे न ही कि वे दीप उठाकर मर जाए यह हाबन के लिये श्रीर उस की पीक्रे उस की वंश की लिये भी सदा की विधि ठत्तरे ॥

र्ट. जी र उन्हें पवित्र करने की जी का काम तुक्ते उन से करना है कि वे मेरे लिये यातक का काम करें से। यह है कि रक निर्देश बरुहा थै।र हो निर्देश मेर्ड लेना॥ २। श्रीर श्रखमीरी की राष्टी श्रीर तेल से सने हुए मैदे के व्यखमीरी फुलके ब्रीर तेल से सुपक्षी हुई प्राथमीरी की प्रपाइयां भी लेना ये सब गोहं के मैरे के बनवाना॥ ३। इन की एक टाकरी में रखकर उस टोकरी की उस बक्ट और उन दोनें। मेळी समेत समीप से ग्राना ॥ ४। फिर हायन श्रीर उस के पुत्रों के। मिलापर्वांसे संबू के द्वार के समीप ले व्याकर क्ल से नदलाना॥ ५। तव उन वस्त्रीं की

<sup>(</sup>१) यहा ग्रीर जहा महीं यानको के करकार वा याजकी के से सरकार की पर्या है। तहा जाने। कि मूल का यब्दार्थ राय भर देना या भर होना है।

<sup>(</sup>१) याचात् ज्यातिया । (३) याचात् पूर्वतार ।

पीने न पारगा॥ १६। क्यों कि वे थो सी की विधियों पर श्रीर श्रहाब् के घराने के सब कामें पर चलते हैं बीर उन की युक्तियों के श्रनुसार तुम चलते ही इस सिये मे तुमे उनाह गा श्रीर इस नगर के रहनेहारी पर इयेली बनवात गा श्रीर तुम मेरी प्रजा की नामधराई उद्देशी॥

9. हिंग्य मुक्त पर क्योंकि में उस बन के समान हो गया हू जे। धूपकाल के फल तोड़ने पर वा रही हुई दाख बीनने के समय के अन्त में था जाए मुक्ते ते। पक्की खंजीरें। की सालसा भी पर खाने के लिये को ई गुच्छा नहीं रदा । २। भक्त लोगा पृष्यियी पर से नाम दी गये है और मनुष्यों में एक भी चीधा जन नहीं रहा वे स्य के सव खून के लिये घात लगाते थार जाल लगाकर अपने अपने भाई का अहेर करते है। इ। वे खपने देनिं दाधों से भली भाति बुराई करते हैं हाकिम ते। क्षुक माग्रता श्रीर न्यायी घुम लेने की तैयार रहता है श्रीर रईस मन की दुष्टता वर्णन करता है इसी प्रकार से वे सब मिल-कर जालगाजी करते हैं। 8। उन में से जो उत्तम से उत्तम दे सा कठीली आड़ी की समान इ खदाई है को मीधे में मीधा है मेा कांटेवाले बाहे में ख़रा है तेरे पदस्यो का करा हुया दिन यर्थात् तेरा दग्ड खाता है से वे शोघ्र चौधियां जारते॥ १। मित्र पर विश्वास मत करा परमामित्र पर भी भरासा मत रक्खी घरन ष्यपनी प्यर्द्वागिन से भी संभालकर बीलना ॥ ६ । क्यों कि पुत्र पिता का खपमान करता थीर वेटी माता और के पतेष सास के विस्तृ उठती है ग्रीर

रक रक कन के घर ही के लोग शत्रु होते हैं।

१। पर में यदेश्या की खोर ताकता रहूगा में
अपने उद्वारकता परमेश्वर की खाट जीहता
रहूगा मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। ८। हे मेरी
वैरिन मुक्त पर खानन्द मत कर क्योंकि क्यों में
गिर्द त्योंही उठूगा खीर उथें में खंधकार में पहुं
त्योंही यहेश्या मेरे लिये ज्योति का काम देगा।

में ने जो यहोबा के विरुद्ध पाप किया इस कारब में तव ली उस के क्रोध की सहता रहंगा जब ली कि बह मेरा मुकट्टमा लडकर मेरा न्याय न चुकाएगा उस समय बह मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा बीर मै उस का धर्म देखाा॥ १०। तब मेरी वैरिन की मुक्त से यह कहती है कि तेरा परमेश्वर यहावा कर्षा रहा वह भी उसे देखेगी श्रीर लज्जा से क्पेगीं में अपनी आंखों से उसे देखेंगा तब वह सहकों की कीच की नाई लताडी जाएगी ॥ १९। तब तेरे बाड़ों के बाधने का दिन काता है उस दिन सीमा बढाई जायगी ॥ १२। उस दिन श्रश्रूर् से श्रीर मिस्र के नगरों से श्रीर मिस्र श्रीर महानद को बीच को थीर समुद्र, समुद्र श्रीर पहाड़ पहाड के बीच के देशों से लाग तेरे पास आएंगे तीमी यह देश अपने रहनेहारा के कामा के कारण चन्ना हो श्हेगा ॥

98 । अपनी प्रका की अर्थात् अपने निक्त भाग की भेड बक्तियों की की कर्मील् पर की वन में अलग बैठती है तू लाठी लिये हुए चरवाही कर वे अगले दिनों की नाईं बाधान् श्रीर गिलाद् में चरा करें॥

१५ । जैसे कि मिस देश से तेरे निकल धाने के दिनों में थे वैसे हो में सस को ख़ुदुत काम दिखालंगा ॥ १६ । अन्यकातियां देखकर अपने सारे पराक्रम के विषय सजारंगी वह अपने मुंह की हाथ से मून्दंगी थीर उन के कान खिरों हो जाएंगे ॥ १९ । वे सर्प की नाईं मिट्टी चाटेंगी थीर भूमि पर के रेगनेहारे जन्तुओं की मान्ति अपने कांटों में से कापती हुई निकलंगी ॥

१८। वे इमारे परमेश्चर यहावा के पास गर-ग्राती हुई आएंगी श्रीर तुम से हर जाएंगी॥ १९। तेरे समान ऐसा ईश्वर कहां है की श्रधमी की बमा करे श्रीर श्रपने निख भाग के बचे हुश्री के श्रपराध से श्रीनाकानी करे वह श्रपने कीप की सदा हो बनाये नहीं रहता क्योंकि वह कर्मण में प्रीति रखता है॥ २०। वह फिरकर हम पर दया करेगा श्रीर हमारे

<sup>(</sup>१) जूल में भाषनी गाद में, सानेवाली।

<sup>(</sup>१) मूल में कर्मील के बीच।

तू याकूब के विषय में यह स्ञाई थीर इवाहीम से लेकर खाता साया है।

श्रधर्म के कामी की। सताड़ डालेगा तू उन के के विषय में यह करूवा पूरी करेगा जिस की सारे पापों की गृहिरे समुद्र में डाल देगा॥ २९। किरिया तू एमारे पितरों से प्राचीन काल के दिनों

## नहूम्।

है ग्रीर छद्द दोषो को किसी प्रकार से निर्दीप न ठदरास्ता। बद्दावा वर्वंडर थ्रीर श्रांधी में देवकर चलता दे बीर बादल उम के पांवां की धूलि दें। ४। उस के घुडकने से मदानद सूख जाते हैं थै।र समुद्र भी निर्जल हा जाता है बाग्रान् श्रीर कार्मेल यान्द्रलाते थार लद्याने न् की दरियाली जाती रद्यती है।। ५। उस को स्पर्व से पदास कीय उठते श्रीर पराद्यां गल बाती दें उस को प्रताप से पृथियी घरन जात भर भी श्रपने सारे रहनेहारी समेत फूल चठता है। इं। इस के क्रोध का साम्दना कीन कर सकता है और जब उस का कीप भड़कता है तय कीन ठरूर सकता उस की सलजलाइट प्राग की नाई भडकाई जाती थीर चटाने उस की गिक में फट फटकर शिरती हैं॥ १। यहाद्या भला है मंकट के दिन में वह हुठ गढ़ ठदरता है छै।र श्रपने शरकागती की सुधि रखता दे॥ ८। पर घट उमग्रहती दुई धारा से उस की स्थान का स्थन्त कर देगा थीर अपने शत्रुको के। यदेडकर यंधकार में भगा देशा ॥ १ । तुम यदे। वा के विषद्ध क्या करपना कर रहे हे। यह तुम्दारा थन्त कर देगा विपत्ति

(१) मूल में. ग्रापने यमुमा के लिये रख बीहता है।

र नी नवे के विषय भारी वचन । दूसरी वारपड़ने न पाएगी ॥ १०। क्यांकि चाहे वे एको भी नहूम के दर्भन कांटों से उलभे हुए हो स्रीर मदिरा के नणे में चूर की पुस्तक ॥ २। यहावा जल उठनेहारा भी हो तीभी वे मुस्ती खूंटी की नाई भस्म ही श्रीर पलटा सेनेद्दारा ईण्वर है यदावा पलटा भम्म किये जाएंगी ॥ १९ । तुक्त में से एक निकला लेनेदारा खीर कालकलाच्छ करनेदारा है यहाया है की यहाया के चिरह कुकरूपना करता खीर खाहे क्रपने देशियों से पलटा सेता है श्रीर श्रपने की युक्ति यांधता है। १२। यहावा यां कहता है शत्रुकों का 'पाप नहीं भूलता' ॥ ३। यद्याया कि चादे वे सव प्रकार समर्थ ग्रीर बहुत मी हो विलम्ब से क्रांप करनेहारा ग्रीर वहा श्रांकमान् तीभी पूरी रीति से काटे बाग्गी ग्रीर वह विलाग तीमी पूरी रीति से काटे बाण्गे सार वह विलाय बाएगा में ने तुमे दुख दिया ती है पर फिर न दूंगा। पह। क्योंकि यत्र मे उस का जूत्रा तेरी गर्दन पर मे उतारकर तेरह हालुगा पीर तेरा यन्धन फार डालूंगा॥ १८। श्रीर यरीया ने सेरे विषय मे यद ग्राचा दिई दै कि बारी का तेरा वंश न चले में तेरे देवालयों में से कली ख़ीर गठी हुई मूरती की काठ डालूंगा मे तेरे लिये फयर खोडूंगा क्योंकि तू नीच है 1941 देखे। पहाड़ेां पर शुभसमाचार का सुनानेहारा श्रीर श्रान्तिका प्रचार करनेष्टारा ग्रारधा है श्रव हे यहूदा श्रपने पर्छ मान खीर श्रपनी मझते पूरी कर क्योंकि यह ग्रीका फिर कमी तेरे बीच है। कर न चलेगा यह पूरी रोति से नाग हुआ है।

> २. स्त्यानाश करनेदारा तेरे विकड चक् ग्राया है गढ़ की हुळ कर मार्ग देखती हुई चैाक्स रह ख़ुपनी कमर कस श्रपना यस यङ्ग दें॥ २। क्योंकि यद्रीया यासूय की वहाई इसारल् की वड़ाई के समान ज्यों की त्यों कर देता है उजाडनेहारों ने उन की उजाड ता

<sup>(</sup>१) मूल में भाषने पीने में मूब भीने है।

दिया थीर दाखलता की डालियों की नाभ किया। तलवार से मारे जाएंगे थीर में तेरे खड़ेर की पृथियी है। इ। उस की भूरवीरों की कार्ल लाल रंग से रंगी गई थीर उस के येखा लादी रंग के वस्त्र पाँचने दुर हैं तैयारी के दिन रथे। का लोहा आग की नाई चमकता है थीर माले हिलाये जाते हैं। 8। रण यहकों से बहुत वेंग से दांके जाते श्रीर चीकों में एधर उधर चलाये जाते है वे पलीतें के समान दिखाई देते है थीर उन का देग दिजली का चा दै ॥ **५ । यह अपने प्रारवीरों को स्मरण** करता दै वे चलते चलते ठोकर खाते है ग्रदरपनाह की खार फ़र्ती से बाते पें थै।र कारु का गुम्मट तैयार किया जाता है ॥ ६। नहरी के द्वार खुले जाते थीर राज-मन्दिर गलकर बैठा जाता है ॥ ०। यह ठटराया गया है वह नगी करके वंध्रवाई में से लिई खारगी थार उस की दासिया काती पीठती हुई पिगडुकी की नाई विलाप करेगी ह दा नीनवें ते। जब से यनी है तब से तलाय के समान है ताभी ये भागे जाते हैं थीर खड़े हा खड़े हा ग्या पुकारे जाने पर भी कोई मुंद नहीं फेरता ॥ ९। चांदी की लुटी माने की लुटा उस के रक्खे दुण धन की बहुतार्यत का कुछ परिमाण नहीं थार विभव की सव प्रकार की मनभावनी सामग्री का कुरु परिमाण नहीं॥ वर खाली छै।र कुछी छै।र मूनी दे। गई दै थ्रीर मन सञ्चा हा गया थ्रीर पांच कांपते है थ्रीर चन सभों की काँठेया में यही पीडा चठी खीर सभी के मुख का रंग उस गया दै॥ ११। सिंही की यह मांद ग्रीर जवान सिंह के प्राखेट का यह स्थान कटा रहा जिस में सिए थ्रीर सिएनी डांयरुया समेत येखटके चलती थीं ॥ १२ । सिष्ट ती व्यपने खावक्यों के लिये वतुत श्रप्टेर की फारता था स्रीर धपनी सिद्दनिया के लिये बहर का गला घोट घोटकर ले श्राता या श्रीर श्रपनी गुफास्रो स्रीर मान्दों की स्रधेर से था। १३। मेनायो के परीवा की पर वागी है कि मै तेरे छिम्ह ष्ट्र थीर उस के रथीं की। भस्म करके धूंगं में चढा दूशा थीर उस के सवान सिंच सरी से बीर (१) नूस में सनीयर।

पर से नाथ कहंगा थीर तेरे दृतीं का बील फिर सना न जाएगा ॥

३. हाय उन ख़ूनी नगरी पर वह ता इस सीर जूट के धन से भरी पुर्क है यसेर कूट नदीं जाती है । व । कीड़ा की फंटकार श्रीर पहिया की घडघराघट है। रही है घोड़े कूदते फादते थार रच उक्रवते चलते हैं। ३। सवार चढ़ाई करते तलवारे थैार भाले विक्रली की नाई चमकते हैं मारे हुयों की बहुतायत थीर लोधों का धड़ा छेर है मुद्दीं की कुछ गानती नहीं लाग मुद्दा से ठाकर खा खाकर चलते हैं। ४। यह सय उस प्रति सुन्दर देश्या थीर निष्ण टीनरिन के किनाले की बद्तायत के कारण दुष्या की किनाले के द्वारा काति जाति के लेगो। की ग्रीर टीने के द्वारा मुल क्ल के लोगों की घेच डासती है। । सेनाओं के यद्दीया की यह याची है कि मैं तेरे विक्त हूं खीर तेरे यस्त्र की उठाकर तुमे जाति जाति के याम्दने नैगी श्रीर राज्य राल्य के साम्दने नीच करके दिखा-कगा॥ ६। ग्रीर मे तुक्त पर घिनै।नी घस्तुरं फेककर तुमे तुच्छ कर टूंगा छै।र सब से तेरी इंसी कराकगा। । थीर जितने तुमे देखेंगे यद तेरे पास से भागकर कदेगे कि नीनवे नाथ दी गई कीन उर्च के कारण विलाप करे इस उस को लिये शांति देनेतारे कहां से ठूऊ ले स्नारं॥ ८ । क्या तू स्नामीन् नगरी से घडकर हैं तो नहरे। के बोच बर्मी भी भीर उस की चारे। श्रीर जल या श्रीर उस के धुस श्रीर शहरपनाह का क्षाम मदानद देता था॥ ९। क्रूश् ख्रीर मिखी उस का व्यनीगिनत बल देते थे पूत ग्रीर लूबी तेरे यदायक थे॥ १०। तीभी लेगा उस की वन्ध्रुवाई में ले गये ग्रीर उस की नन्धे बच्चे एक सङ्क को सिरे पर पटक दिये गये श्रीर उच के प्रतिष्ठित पुरुषों के लिये उन्हों ने चिट्ठी डाली ग्रीर उस के सब रईस बेडियों से जक़ हैं गये।। १९। तू भी मतवाली

<sup>(</sup>१) मूरा में लूट इट महीं जाती।

रेथे अजीर के वृक्षों की समान देंगी जिन में पहिले पक्षे ग्रंजीर लगे हों यदि वे हिलाये जाएं ता फल खाने हारे के मुद्द में गिरेगे ॥ १३ । देख तेरे लेग जा तेरे बीच में है सा लुगाई हैं तेरे देश में प्रवेश करने के मार्ग तेरे शत्रुकों के लिये खिस्कुल खुले पड़े है कीर तेरे खेखडे आग के कीर ही गये है ॥ 98। धिर जाने के दिना को लिये पानी भर ले थीर कोटों की खाँधक दृढ़ कर कीचड़ में बाकर गारा लताड़ थैार भट्ठे की सजा ॥ १५ । वहां तू खारा में भस्म हारा। खार तू तलवार से नाथ हो जाएगी घट येलेक् नाम टिङ्की की नाई तुमे निराल जाएगी येसेक् नाम टिड्डी के समान ग्रर्व नाम टिड्डी

(१) भूस में खिप।

द्यागी तू विलाय जाएगी तू भी शत्रु के डर के के समान खनिशामित दें। जाएगी ॥ १ई। हैरे मारे शर्य का स्थान टूंडेगी ॥ १२। तेरे सब गढ व्योपारी खाकाश के तारागण से भी व्योधक खन-गानित हुए टिङ्की कीलकर उड़ गई है। १०। तेरे मुजुटधारी लाग टिड्डियां से समान श्रीर तेरे मेंनापति टिङ्कियों को दला को सरीखे ठहरेगों से। जाड़े के दिन में बाड़ों पर टिकते हैं पर खर्व चूर्य दिखाई देता तब माग जाते है ग्रीर कोई नहीं जानता कि घे कहां गये॥ १८। हे प्रश्रूप् के राजा तेरे ठद्दराये हुए चरवाद्दे कंघते हैं तेरे श्रूरवीर मारी नीन्द मे पर गये हैं तेरी प्रका पहाहीं पर सितर वित्तर दे। गर्द दे श्रीर कोई उन की फिर एकट्टे नहीं करता॥ १९। तेरा घाव पूजन सकेगा तेरा रोग श्रमाध्य है जितने तेरा समाचार सुनेंगे से। तेरे कपर ताली बनाएंगे क्योंकि ऐसा कैंग है जिस पर लगा-तार सेरी दुष्टता का प्रभाव न पड़ा हो।

१. भारी वचन विस की इबक्क नबी ऐसा काम करने पर हूं कि चाडे बह तुम की ने दर्शन में पाया। बताया भी जाए तै। भी तुम उस की प्रतीति न २। दे यद्दीवा में कब लें। तेरी दोहाई देता रहूं करोगे ॥ ६। देखी में कर्यादेयों की। उभारने पर हू थीर तून सुने में तुम से उपद्रव उपद्रव रेसा वे क्रूर थीर उतावली करनेहारी स्नांत के हैं जो पराये चिल्लाता हू थीर तू उद्घार नहीं करता ॥ इ । तू वास्त्र्याना के खाँधकारी द्वाने के लिये पृण्यियो भर मुक्ते ब्यों यनर्थ काम दिखाता थीर क्या कार्या है में फैल बाते है ॥ ७ । वह भयानक थीर हरावनी है कि सू आप उत्पात की देखता रहता है थीर मेरे उस का विचार थीर उस की बड़ाई उसी से होती सम्बने लूट पाट होर उपद्रव होते रहते है है। है। है। है। इसे हो हो है चीतों से भी छांधिक भगड़ा हुआ करता थ्रीर वादविवाद बढ़ता जाता विग्न चलनेहारे थ्रीर संभ की यहर करते हुए हुंडारें है। 8। इस के कारण व्यवस्था ठीली है। जाती है भी श्रीधक क्रूर है श्रीर उस के सवार हूर हूर है और न्याय कमी नहीं प्रगट होता दुष्ट लोग धर्मी फैल जाते है थीर शहर पर अपटनेहारे उकाख़ को को घेर लेते हैं ग्रीर इस कारण न्याय सलटा होकर नाई कपट्टा मारते है ॥ १। वह सब के सब सपट्टा करने को आता है वे मुख साम्दने की छोर ६। प्रान्यवातिया की छोर चित्त लगाकर देखे। किये द्वुर हैं छै।र वे वंधुछी की बालू के किन्हा धीर छटुत ही चिंकत है। क्योंकि में तुम्हारे दिनों में के समान बटोरते हैं ॥ २०। खीर छड़ राजाओं के।

ठट्री में एसाता श्रीर दाकिमी का उपदास करता। दै वह सब हुक़ गठे। पर भी एंसता क्योकि वह ध्रुस वाधकार<sup>६</sup> उन को ले सेता है ॥ ११ । तव वह ष्ठायुकी नाई चला क्षारगा छीर गर्चादा छोडकर दोषी ठदरेगा उस का यल दी उस का देवता है।

१२। हे मेरे परमेश्वर यहावा हे मेरे पवित्र र्फायर क्या तू अनादि काल से नही है इस कारण दम लीगा नेहीं मरने के दे यदीवा तू ने उस की न्याय करने के लिये ठद्दराया द्वीगा है चटान तू ने उलधना देने के लिये उस की वैठाया है॥ १३। तू तो रेसा गुड़ दै कि धुराई को देख नही सकता ग्रीर उत्पात की देखकर चुप नहीं रद्य सकता फिर तु विश्वासघातिया की क्या देखता रहता थार जब दुष्ट उस को जो उस से कम दीयी है निगल जाता है तय तुम्यों चुप रहता है।। १८। श्रीर तुम्यों मनुष्ये। की समुद्र की मकलिये। के खीर उन रेगने-धारे बन्तुयों के समान बिन के राजा नहीं दीता कर देता है॥ १५। यह उन सब मनुष्यों की धंसी ये पक्रडकर चठा लेता छीर बाल में घसीट लेता बीर महाजाल में फंसा लेता है इस कारण घड षानोन्दत स्रीर मगन रहता है। १६। इस कारण वद भपने जाल के साम्दने वाल चढाता थार भपने महाजाल के प्राग्ने धूप जलाता है क्वोंकि इन्दीं के द्वारा उस का भाग पुष्ट दोला ग्रीर इस का भे। जन विकार दोता है ॥ १९। पर वया घष्ट इस कारण जाल की खाली कर देशा और चाति चाति के लेगो। को जगतार निर्दयता से घात करने पाएगा।

र• में खपने पहरे पर खडा हूगा थीर गुम्मट पर ठहरा रहूगा थीर ताकता रहूगा कि देर्द्र मुक्त से वह क्या करेगा श्रीर मे अपने दिये दुरे उलदने के विषय क्या करूं।। २। यदेग्या ने मुभ से यदा दर्शन की वात लिख दे वरन परियामी पर साफ साफ सिख दे वे सहज से पढ़ी जाएं। ॥ ३ । क्योंकि इस दर्शन की बात नियत

समय में पूरो रानेहारी है बरन इस की पूरी दीने का समय वेग जाता है जार इस में घाया न होगा से चाहे इस में विसम्ब हो तै।भी उस की बाट जीहता रहना क्ष्रोंकि यह निश्चय पूरी द्वागी श्रीर इस में षाबेर न दोगी ॥ ४। देख उस का मन फूला दुखा यै वह सीधा नहीं दै पर धर्मी प्रपने विख्यास के द्वारा स्रीता रहेगा ॥ ५ । फिर दाखमधु से घोखा होता है ग्रहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता श्रीर उस की लालमा स्रधालाक की मी पूरी नहीं दोती सीर मृत्यु की नाई उस का पेट नहीं भरता खर्थात् वह सब जातियों की प्रपने पास खीच लेता खीर सब देशों के लेगों की प्रपने पास एक ट्रेक्टर रखता है ॥ ६ । क्या वे सब उस का हृष्टान्त चलाक्षर श्रीर उस पर ताना मारवार न कहेगे कि हाय उस पर जी पराया धन कीन कीनकर धनवान है। जाता है। कव लें। हार वर पर जो श्रपना घर यग्धक की वस्तुकों से भर लेता है॥०। प्या चे लोग प्रचानक न उठेंगे ने। तुम से ब्यान र्लंगे थीर क्या वेन जारोंगे की तुभ की सकट में हार्लेगे थीर क्या तू उन से ज़ुटा न जारगा ॥ ८ । तू ने बी बहुत **ची खातियों की लूट लिया दें यय वचे हुर लेगा सुमें** मी लूट लेंगे इस का कारण मनुष्यों का ख़न है छै।र घद उपद्रव भी जा तू ने इस देश श्रीर राजधानी श्रीर इस के सब रहनेहारी पर किया है।

र। द्वाय उस पर हो। अपने घर के लिये अन्याय से लाभ का लोभी है इस लिये कि घइ प्रपना घ्रीसला कंचे स्थान में धनाकर विपत्ति से बचे। ९०। तूने घट्टत सी चातियों को काट डालकर श्रपने घर के लिये लड़जा की युक्ति खांधी श्रीर श्रपने ही प्राया की ज्ञानि किई है। १३। क्योंकि घर की भीत का पत्थर दोहाई देता और उस की छत की कड़ी उन के स्वर में स्वर मिला देती है।

१२। द्याय उस पर चे। खून कर क्रायो नगर की वनाता थ्रीर सुटिसता कर करके गर्छी की दृढ़ करता है। १३। देखे। क्या यह सेनाओं के यदावा

<sup>(</sup>१) मूल में पूलि का टेर सगाकर। (२) मूल में क्वा उत्तर दूर (१) मूल में लिस से उस का पढानेहारा देशि ।

<sup>(</sup>१) मूल में यरन यह भानत की खार हाकती हैं। (२) मूल में निरुषय खारगी।

की जीर है नहीं होता कि देश देश के लेगा परिश्रम तो करते हैं पर वह खाग का कीर होने की होता है खीर राज्य राज्य के लेगा प्रक जाते तो है पर व्यर्थ ही ठहरेगा ॥ १८ । क्योंकि पृष्यियो यहोधा की महिमा के ज्ञान से हेसी मर जासगी जैसे समुद्र जल से ॥

१५। द्वाय उस पर की प्रापन पहेंग की मंदिरा पिलाता छीर उस में विप्र मिलाकर उस की मत-वाला कर देता है कि वह उस की नगा देखे। १६। तू महिमा की उन्ती ख्रपमान ही से भर गया तू भी पी जा छीर तू खतनाहीन है की कटोरा यहांवा के दिवने हाथ में रहता है का ह्यामकर तेरी छोर भी जाएगा छीर तेरा विभव तेरी छांट से जगुट हो जाएगा। १०। क्योंकि लखानान में जो उपद्रव तेरा किया हुआ है छीर वहां के पशुग्री पर तेरा किया हुआ उत्पात जिस से वे भयभीत हो गये में तुम पर आ पड़िंगे यह मनुष्या के दून छीर उस उपद्रव के कारण से होगा जो इस देश छीर राज्यानी छीर इस के सब रहनेहारी पर किया गया है।

१८ । खुदी हुई गूरत में क्या लाम देखकर धनानेहारे ने उसे खोदा है फिर कूठ पर चलानेहारी ठली
हुई मूरत में क्या लाम देखकर ठालनेहारे ने उस
पर इतना भरासा रक्खा है कि अनवेशल खीर
निक्रमी मूरत बनाए॥ १९ । हाय उस पर जी काठ
से कहता है' कि लाग वा अनवेशल पत्थर से कि
उठ क्या वह सिखाएगा देखे। वह सेने चादी में
मठ़ा हुआ तो है पर उस में आत्मा नहीं है ॥ २० ।
यसेवा अपने पवित्र मन्दिर में है समस्त पृथिवी
उस के साम्हने खुपकी रहे॥

क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र की की प्रार्थना । शिव्योगोनीत् की रीति पर॥ २ व्योक्षा में तेरी कीर्त्ति चुनकर हर वाया है व्योक्षा बरसें के बीतते श्रपने काम में फिर हाथ स्वारा खरसें के बीतते तू एस की प्रगट कर क्रीध करते हुए भी दया करना न भूल ॥ ३। ईश्खर तेमान् से अर्थात् प्रवित्र रेकर पारान् पर्वत से खा रहा है। रेका।

चस का तेज खाकाश पर काया हुआ है

श्रीर पृश्चिती उस की स्तुति से परिपूर्ण हुई है।

8। श्रीर उस की ज्येति सूर्य की भी है

उस के हाथ से किर्यो निकल रही हैं

श्रीर उस का सामर्थ्य किया हुआ है।

१। उस के आगे मरी फैल रही है

श्रीर उस के पीड़े पीड़े महाद्यर निकल रहा है।

६। वह खड़ा होकर पृथ्विती की खांक रहा है

वह जाति जाति की खांक दिखाकर घ्रवरा

श्रीर सनातन पर्यंत तितर वितर शे रहे हैं श्रीर सनातन की प्रहाशियां मुक्त रही है उस की ग्रांति सदा एक सी रहती है ॥ ७। मुक्ते कूशान् के तंब्र में रहनेहारे दु ख से दबे देख परते हैं

खीर मिद्यान् देश के हरे घरधरा रहे हैं।।

द । क्या यदीवा नदियों पर रिसियाया है
क्या तेरा कीप नदियों पर भड़का है
वया तेरी जलजलाइट समुद्र पर भड़की है
तू खपने घोड़ा पर खीर च्छार करनेखाले रधी पर
चठकर था रहा है।

र । तेरा धनुष खोल में से निकाला हुआ है
तेरे दगड का वचन किरिया के साथ हुआ है
तू धरती की फाड़कर बहुत सी निदयां निकाल
रहा है।

१०। पदाह तुमें देखकार कांच करे हैं श्रांधी चल रही है पानी पह रहा है ग्रांहरा सागर वोलता खार हाथ कराता है ११। सूर्य फीर चंद्रमा अपने श्रापने स्थान में ठहरे हैं॥

तेरे तीरों के चलने से ज्योति चीर तेरे भाले के चमकने से प्रकाश दी रहा है।

<sup>(</sup>१) मून में जैसे जल समुद्र की दापता है।

तू क्रोध में आकर पृष्टिवी पर चलता हुआ जाति जाति की कीप से दावता जा रहा है। **१ ३। तू अपनी प्रजा को उद्घार को लिये निक**ला यार्थात् यापने याभियिक्त के सा दीकार उद्घार के लिये निकला

तू दुष्ट को घर की चिर की फीडकार उस की गले लीं नेव की उद्याह रहा है। नेता। 98। तू उस के ये। द्वाग्रों के सिरीं की उस को वर्की से छेद देता है

वे मुम को तितर वितर करने के लिये प्रांधी की नार्ड सा आये

श्रीर दीन लेगों। की घात लगाकर मार डालने की श्राशा से दुलसते स्राये ॥

१५। तू व्यपने घोड़ों समेत समुद्र पर प्रार्थात् बहुत खल की छेर पर चला है।। १६। यद सब सुनते ही मेरा कलेका प्रस्परा

उठा मेरे होंठ काप गवे

(१) नूल में गले ले। नेव नगी करनी।

मेरी हांह्यां पिराने लगी स्रीर में खड़े खडे कांच ਚਠਾ

कि मै उस दिन की बाट शान्ति से जीहता रह जब दल बाधकर प्रजा चढ़ाई करे ॥ १०। क्यों कि चाई न तो श्रंकीरके वृत्तों से फूल श्रीर न दाखलताश्रों में फल लग्ने

श्रीर जलपाई के वृत्त से सेवल धे। खा पाया

श्रीर खेतीं से श्रन न उपके थीर न ते। भेड़शालाखों में भेड़ बक्तरियां रह जाएं श्रीर न शानों से गाय बैल रहे, १८। तेमो मै यद्याया के कारण दुलसूता थ्रीर अपने चहारकत्ती परमेश्वर के हेतु मगन

हुगा ॥ ९९ । यदेशवा प्रभु मेरा बलमूल है क्षीर वह मेरे पांच हरियों के से करेगा थीर मुभ को मेरे ऊंचे स्थानें पर चलारगा ॥

प्रधान बजानेहारे के लिये नेरे तारवाले बाका के चाय।

### सपन्याह् ।

याधियाह के दिनों में यहेवा का जी वचम सपन्याह् के पास पहुचा चे। डिक्किय्याद् के पुत्र स्नमर्थाड् का परपोता स्नीर गदरवाद् का प्रोता श्रीर कूशी का पुत्र या॥ २। में धरती पर से सब का अन्त कर दूंगा यदावा की

यही वाणी है। इ। मैं सनुष्य श्रीर पशु दोना का श्रना कर दूगा में साकाश के पविषे श्रीर समुद्र की मक्रोंलिया का बीर दुष्टीं समेत उन की रक्खी हुके ठीकरी का भी श्रन्त कर दूशा में मनुष्यजाति को भी धरती पर से नाश कर डोल्गां यद्योवा की

र• आमिन के पुत्र यहूदा के राजा यही वासी है ॥ । श्रीर में यहूदा पर श्रीर यह-श्रलेम् के सब रहनेहारी पर हाथ उठाउँगा श्रीर इस स्थान में बाल् के बचे हुकी की बीर यासकी समेत देवताकों के पुर्वारिया के नाम की नाम कर दूंगा॥ . ५ । श्रीर की लोगा श्रापने श्रापने घरंकी कर्तापर स्राकाश के गया की दग्छवत् करते श्रीर की लीग दग्डवत् करते हुए इधर ता यहावा की सेवा करने की किरिया खासे श्रीर श्रपने मोलेक् की मी किरिया खाते हैं, ६। ग्रीर ना यहावा के पीड़े चलने से फिर गये है थ्रीर सिन्दों ने न ते। यद्दीया की कूंकान उस की खोला में लगी उन की भी में नाय कर हार्लूगा॥

यहीया का दिन निकट है यहीवा ने यन्न सिद्ध निया धीर अपने नेवतर्रायो की पवित्र किया है। ८। श्रीर यहावा के यज्ञ के दिन में दाकिमा श्रीर राजकुमारें की श्रीर जितने परदेश के यस्त्र पहिना कारते हैं उन की भी दगड दूगा॥ १। ग्रीर उस दिन में उन सभा की दगड़ दूंगा जी डेबडी की लांघते थीर अपने स्वामी के घर की उपद्रय थीर कल से भर देते है। १०। ग्रीर यहावा की यह वाणी है कि उस दिन महली फाटफ के पास चिल्लाइट का बीर नये टीले में शाहाकार का थीर टीलें पर घडी धडाम का शब्द होगा॥ १९। हे मक्तेश् के रहनेहारी द्याय द्याय करे। क्योंकि सद्य व्योपारी मिट गये जितने चांदी से लदे थे उन सब का नाथ थे। गया घै ॥ १२ । उस समय में दीपक लिये हुए यदशलेम् में ठूठ ठांठ कदंगा थार जा लेगा थिराये एए दाखन्यु के बनान बेठे दुए मन में कदते दें कि यदाया न तो भला करेगा श्रीर न द्युरा उन के। में दग्छ दूगा ॥ १२। से। उन की धन संपत्ति लूटी जाएगी ग्रीर चन के घर **चजाह दोंगे वे घर ते। यना**एंगे पर चन में रहने न पारंगे थीर वे दाख की वारिया ता लगा-रंगे पर उन से दाखमधु पीने न पारंगे॥ १४। यदीवा का मयानक दिन निकट दे बह बहुत बेग से नियराता चला स्नाता है यहीया के दिन का शब्द सुन पहता ह वदा वीर दुख के मारे चिल्लाता है। १५। यह राष का दिन दोगा बह सकट ग्रीर सर्कती का दिन वह उजाइ ग्रीर रखाड़ का दिन यह ग्रेधेर ग्रीर घोर श्रंधकार का दिन घट वादल श्रीर काली घटा का दिन द्वागा ॥ १६। घट गढवाले नगरी श्रीर जच गुम्मटो के विकद्व नरसिंगा फूकने थ्रीर लल-कारने का दिन द्वागा ॥ १०। धार में मनुष्यों की सकट से डालूंगा थीर वे खंघी की नाई चलेंगे क्योंकि उन्हों ने यदेखा के विकत्न पाप किया दे धीर उन का लेखू धूलि के समान ग्रीर उन का मांच विष्ठा के सरीका फेंक' दिया जाएगा॥ १८।

9) प्रमु यदीवा के सम्दिन सुपके रहे। क्योंकि श्रीर यदीवा के रीय के दिन में न तो चांदी से विवा का दिन निकट है यदीवा ने यद्म सिट्ठ किया है। के जलन की श्राम से सारी पृष्यियी मस्म है। जाएगी की यदीवा के यद्म के दिन में दाकिमा श्रीर क्योंकि वह तो पृष्यियी के सारे रहनेहारी के। क्योंकि वह तो पृष्यियी के सारे रहनेहारी के। क्यांकिमा श्रीर क्योंकि वह तो पृष्यियी के सारे रहनेहारी के। क्यांकिमा श्रीर का व्यवस्थाकर उन का श्रम्स कर दालेगा।

र हे निर्लं जा जाति के लेगो। एकहे हैं। इस से पहिले एकहें हो कि दगह को ब्राचा पूरी दे। जार श्रीर वर्णव का दिन भूसी की नाई निकल जार धार पराया का भड़कता हुआ कीय तुम पर श्रा पर्हे श्रीर यदीया के कीय का दिन तुम पर प्रारा ३। चे पृष्यियी के मय नम लेागा ह यदावा के नियम के मानने हारी उस का टूंळते रदी धर्म की ढूड़ी नम्रता की ढूड़ी का बाने तुम यहीया के कीप के दिन में शर्ख पाश्री ॥ ४ । वयोकि अस्ता ते। निर्वन श्रीर श्रम्मलीन् उताह हो। बाएगा षश्कीद् के नियासी दिनदुपदरी निकारा दिये बाएंगे थार यक्तेन् चदादा बायगा ॥ ५। द्वाय समुद्रतीर के रहनेदारी पर घाय करेती काति पर हे फनान् दे परिश्तियों के देश बरीया का वचन तरे विक्ष है में तुभ की रेखा नाश कदंगा कि तुभ सं कोई न रदेगा । ई। छीर उनी समुद्रतीर पर चरवाही के घरे। खैर भेड़णालाख्री समेत घराई ही घराई हाती॥ ०। प्रधात् वधी समुद्रतीर यष्ट्रदा के घराने के वचे हुग्री की मिलेगी वे उस पर चराण्यो वे लक्ष्यकि।न् के होड़े हुए घरे। में माभ का लेटेरी क्योंकि उन का परमेश्यर यदे। या उन की मुधि लेकर उन की यन्धुकी की तै।टा से जाएगा ॥ ८। मीकाव् ने जो मेरी प्रजा की नामधराई छीर प्राम्मोनिया ने जा उस की निन्दा करके उस के देश की सीमा पर चढ़ाई किई से मेरे काना तक पहुची है। रा इस कारख इसारल् के परमेश्वर सेनार्थे। के बद्दाया की यह वाखी है कि मेरे जीवन की मेा निश्चय माळाव् सदोम् के समान कार प्रम्मानी प्रमारा के तुल्य विच्छूपेड़े। के स्थान धीर सान की स्थानियां हैं। जारंगी ख्रीर चदा ले। उनड़े रहेंगे ख्रीर मेरी प्रजा

<sup>, (</sup>१) मूल में वहेला।

<sup>(</sup>१) या देश । (२) एके एए ग्रन्ट का व्यर्थ उसाद है।

के वर्व हुए उन की लूटी। श्रीर मेरी जाति के रहे वह श्रपना न्याय भार भार प्रगट करता है चूकता हुए लाग चन की अपने भाग मे पाएंगे॥ १०। यह डन के गर्स्वका पलटा है।गा उन्हों ने ते। सेनाओं के यहावा की प्रजा की नामधराई किई ग्रीर उस पर बहाई मारी है॥ ११। यदीया उन की हरावना दिखाई देगा वह पृथिवी भर के देवताथीं का मूखी मार डालेगा थैर श्रन्यजातियों के सब द्वीपी के निवासी श्रपने श्रपने स्थान से उस कें। दग्रस्वत् करेंगे॥ १२। हे क्रियो तुम भी मेरी तलवार से मारे जायोगी। पहा यह प्रपना छाय उत्तर दिशा की ग्रीर बकाकर खम्यूर् की नाथ करेगा थै।र नीनवे की उजाड़ बरन जंगल के समान निर्जल कर देगा ॥ 98 । श्रीर सस के बीच में सुगढ़ के सब बाति के बनैले पशु भुगड़ की सुयह वैठेंगे ग्रीर इस के खंभी की कंगनिया पर धनेश थीर साद्वी दोनों रात की बसेरा करेगे थीर उसकी खिड़ कियों में वे। ला करेंगे उस की डेवरिया मुनी पहीं रहेगी थैंग देवदार की लक्डी उद्यारी जाएगी। १५। यह तो खदी नगरी है जो दुलसता ग्रीर निहर वैठा रहता था श्रीर सेचिता था कि मै ही हूं श्रीर मुभी क्रोड़ कोई दै ही नही पर खब यह उजाड़ श्रीर वनैसे पशुक्रों के वैठने का स्थान वन गया है यहां ला कि जो कोई इस के पास दोकर चले से। इचेली वनारगा छोर दाय चमकारगा॥

े हैं हाय बलवा करनेहारी थीर बशुह थीर बन्धेर से भरी हुई नगरी पर॥ २। उस ने मेरी नहीं सुनी उसे ने तादना से नहीं माना उस ने यहोळा पर मरीसा नहीं रक्खा छह श्रुपने परमेश्वर के समीप नहीं खाई ॥ ३। इस मे के दाकिस गरजनेहारे सिंह ठहरे इस के न्यायी सांभ की प्रहेर करनेहारे छुड़ार हैं जी बिहान की लिये कुछ नदीं क्रोड़ते॥ ४। इस को नबी फूचर वकनेहारे थीर विश्वासघाती हैं इस की याजकों ने पवित्रस्थान की ष्रशुद्ध धीर व्यवस्था में खींचखांच किई है। ५। मै यहावा जी उस के बीच में है से धर्मी है वह कुटिलता न करेगा

नहीं पर कुटिल जन की लाख खाती ही नहीं है धै। में ने अन्यजातियों की नाश किया यहां लों कि उन के कोनेवाले गुम्मट उत्तह गये में ने उन की सहसों की पूनी किया यहां सो कि कोई उन पर नहीं चलता उन के नगर यहां लें नाश हुए कि उन में कोई मनुष्य खरन कोई भी प्रायी नहीं रहा॥ ७। में ने कहा श्रव तो तूमेरा भय मानेगी श्रीर मेरी ताड्ना श्रामीकार करेगी जिस से उस का धाम उस सब को प्रनुसार जो में ने ठहराया घा नाश न दी पर वे सब प्रकार के बहे बहे काम करने लगे ॥ ८। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि जब लो मै नाश करने की न उठ्ठं तब ली तुम मेरी बाट बोहते रही में ने यह ठाना है कि जाति जाति को थीर राज्य राज्य को लोगों को मे एकट्टा क बंगा कि उन पर अपने की प की आग पूरी रीति से भरकारं क्योंकि समस्त पृथियी मेरी खलन की प्राग से भरम हो जाएगी ॥ १। श्रीर उस समय में देश देश के लेगों से एक नई श्रीर शुद्ध माषा खुलवाकगा कि वे सब के सब यहावा से प्रार्थना करें श्रीर एक मन से फ्रांधा जोड़े हुए उस की सेवा करे॥ १०। मेरी तितर खितर किई हुई प्रजा मुक्त से बिनती करती हुई मेरी भेंट बनकर श्राएगी॥ १९। उस दिन क्या तू अपने सब बड़े से बड़े कामीं से जिन करके तू मुभा से फिर गर्इ लेजित न होगी चस समय तो मै तेरे बीच से सब फूले हुए घस-डियों की दूर करता श्रीर तू मेरे पर्वित्र पर्वत पर फिर कमी श्रमिमान न करेगी ॥ १२ । श्रीर मे तेरे बीच मे दीन धीर कंगाल लागी का एक दल वचा रवख़ेंगा और वे यहावा के नाम की शरख लैंगे॥ १३। इस्राएल् को खर्चे हुए लोग न ता कुटिसता करेंगे सीर न भूठ बोर्सेंगे सीर न उन को मुद्द से छल की खाते निकर्लगी वे चरेग स्रीर

<sup>(</sup>१) मूल में भाषमा खेंगे।

<sup>(</sup>१) मूल में रहनेहारा।

<sup>(</sup>र) मूस में एक क्ये या पीठ से।

<sup>(</sup>३) मूल में किये हुआ। की घेटी।

<sup>(</sup>४) मूल में मुद्द में छली कीम पाई सायगी।

वैठा करेंगे थैं।र कोई डरानेशरा न होगा॥ | रहते है उन को में एकट्टा करंगा क्योंकि वे तेरे ते। ज्ञायकार कर है यहशहेस प्रपने सारे मन से ग्रानन्द कर श्रीर हुलस n १५ । यहे। वा तेरा दबह भेगाना बन्द किया थ्रीर तेरा शत्रु दूर चुपका रहेगा फिर कवे स्थर से गाता हुन्ना तेरे फैला दूगा यहावा का यही वक्त है। कारख मगन दोगा ॥

१८। जो लोगा नियत पर्व के विषय खेदित (१) मूल में सिरयान की येटी। (२) मूख में यह्य होन की येटी।

98 । हे सिय्योत् कर्ने स्वर से गा है इहारत हैं जीर उस की नामधराई उन की बोक जान पहली है॥ १९ । इस समय में उन सभी से का तुमें दु.ख देते हैं राचित यतीय करंगा स्रीर लंग-ड्रानेटारी<sup>।</sup> की चंता क्षता थीर धरवस निकाले<sup>र</sup> किया द्वारल का राजा यहाया तेरे यीच हुयों का रकट्टा करता थीर जिन की लज्जा में है सा तू फिर विपत्ति न भागेगी ॥ १६। की चर्चा समस्त पृधियी पर फैली है उन की उस समय यद्याक्षेम से यह कहा जाएगा कि मत प्रशंसा थार क्षीति सद कही फैलाक्षेगार ॥ २० । हर थार विध्यान् से यह कि तेरे दाय कीले न पहने दशी समय में तुरहे ले आ दंगा थीर उसी समय मे पारं॥ १०। तेरा परमेश्वर यद्योवा तेरे बीच में है तुम्हें एकट्टा करता है। तुम्हारे मास्त्रने वह चढ़ार करने में पराक्रमी है यह तेरे कारण तुम्हारे वन्धुका की लोटा लाक्ता तब पृथियी की खानन्द में मान चेता वह अपने प्रेम के मारे चारी जातियों के बीच तुम्हारी कीर्ति श्रीर प्रशंचा

पास पहुचा कि, २ । सेनास्त्री का यहात्रा ये कहता

र् दारा राखा को दूसरे वरस के कठवें दि। तुम ने वीया यहत पर लवा घोड़ा तुम खाते महीने के पहिले दिन पदीवा है। पर पेट नहीं भरता तुम पीते है। पर प्यास नहीं का यह बचन दागौ नबी वो द्वारा जाल्तीरल् के बुक्ती तुम कपड़े पहिनते पर गरमाते नहीं और जा पुत्र जनब्बावेल् के पास जा यहूदा का श्राधिपति मज़ूरी कमाता है से उसे कमाकर फठी हुई चैली था और यदीचादाक् की एत्र यदीं शू महायासक की में डाल देता है। छ। सेनाग्री का यदीवाँ तुम से यों कदता दें कि प्रमनी प्रमनी चाल चलन की है कि यें लेगा तो कदते हैं कि यदोवा का भवन होचे। । यहाड पर चक्कर सकडी से आयो बनाने के। इसारे जाने का समय जमी नहीं है॥ जीर इस मयन की यनाची चीर में उस की देखकर ३। फिर यहावा का यह वचन छामी नवी के द्वारा प्रसन्न हूंगा खीर मेरी महिमा होसी परोद्या का यही पहुचा कि, 8 । व्या तुम्हारे लिये श्रापने कतायाले यचन है ॥ १ । तुम ने यहुत उपस की ग्राजा रक्की घरों में रहने का समय है थीर यह भवन चनाड़ पर देखे। घोड़ी ही है फिर जब तुम उसे घर ले पहा है तथा से अब सेनायों का यहावा यों कहता आये तथ में ने उस की उसा दिया मेनायों के है कि श्रपनी श्रपनी चाल चलने की मोची विचारी॥ यदीवा की यद वाजी है कि इस का या कार

<sup>(</sup>१) भूम में लगहानेलारी। (२) मृत में निकासी हुई।

<sup>(</sup>३) मूल में उन का प्रमशा धार भीति ठएराडगा

<sup>(8)</sup> मूल में तुम का की ति चार प्रमुखा उद्दाखना।

रपोद का काठा हुया पटुका भी बांधना ॥ ६ । थीर चस के सिर पर पगड़ी का रखना और पगड़ी पर पवित्र मुकट की रखना॥ ७। तब ग्रमिपेक का तेल ले उस के सिर पर डालकर उस का श्रीभेपेक करना॥ ८। फिर उस के पुत्री की समीप ले खाकर उन की श्रीरखे पहिनाना ॥ १। श्रीर उन के श्रर्थात् हास्न थीर उस के पुत्रों के फेटे बांधना थीर उन के सिर पर टोपियां रखना जिस से याजक की पद का **उन को प्राप्त दोना सदा को विधि ठहरे इसी प्रकार** ष्टाब्ल थीर उस के पुत्री का संस्कार करना॥ १०। थीर वक्टे की मिलापवाले तब्र की साम्हने समीप ले ग्राना थार दादन थार उस के पुत्र वकड़े के सिर पर स्रपने स्रपने हाथ टेकी॥ १९। तब उस बक्डे की यद्दीवा के थारी मिलापवासे तंवू के द्वार पर व्यक्ति करना॥ १२। श्रीर वरूढ़े के लेडू में से कुरु लेकर अपनी उंगली से बेदी के सींगों पर लगाना थीर थीर सब लाह की बेदी के पाये पर उडेल देना ॥ १३ । धीर जिस चरवी से श्रनारिया कपी रहती है थै।र जा भिल्ली कलेने के कपर दोती है **उन दोनों की गुर्दी थ्रीर उन पर की चरखी** समेत सेकर सब की वेदी पर जलाना॥ १८। स्रीर वक्टड़े का मांस ग्रीर खाल ग्रीर ग्रीवर कावनी से वाहर श्राम में बला देना क्योंकि यह पापर्वालपशु होगा॥ १५। फिर एक मेठा लेना ग्रीर दायन ग्रीर उस के पुत्र उस के सिर पर श्रापने श्रापने द्वाघ टेकी ॥ १६ । तब उस मेठे के। बालि करना ग्रीर उस का लाह लेकर घेदी पर चारा ग्रीर क्रिडकना॥ १०। ग्रीर उस मेठे को टुकडे टुकड़े काटना थीर उस की श्रन्तरिया थीर पैरों की भ्रोकर उस की टुकडीं थीर सिर की कपर रखना ॥ १८ । तब उस सारे मेढ़े की वेदी पर वलाना वर 🐉 बद्दावा के लिये द्वामवलि द्वागा वद सुखदायक ुम्छ स्रोर यहावा छे लिये द्वव्य होगा ॥ ९९। फिर धूसरे मेड़े की लेनर थीर दायन थीर उस के पुत्र उस के किर पर अपने अपने द्वाघ टेर्के॥

लिकार दावन की खेगारखा छै।र स्पेाद् का वागा देश। तर्व उस मेठे की विति करना छै।र उस की पहिनाना थ्रीर रपोद थ्रीर चपरास बांधना थ्रीर लिखू में से कुंक लेकर द्वारून थ्रीर उस के पुत्री के दहिने कान के सिरे पर ग्रीर उन के दहिने छात्र थैर दहिने पांच के खंगुठीं पर लगाना थैर लेडू को वेदी पर चारों खोर किडक देना ॥ २९। फिर बेदी पर के लेकू श्रीर श्रीभेषेक के तेल इन दोनी में से कुछ कुछ लेकर दादन थीर उस के यस्त्री पर थ्रीर उस के पुत्री थ्रीर उन के यस्त्री पर भी क्रिडक देना तब वह अपने वस्त्रों समेत थैं।र सस के पुत्र भो श्रपने श्रपने वस्तो समेत पवित्र दे वारंगे। २२। तव मेढे की चस्कारवाला जानकर उस में से चरवी थीर माठी पृक्ष की थीर जिस चरबी से स्रान्तरियां ठपी रहतों हैं उस को स्त्रीर कलेजे पर की किल्ली की श्रीर चरबी समेत दीनों गुर्दा की थ्रीर दक्षिने पुट्टे के। लेना ॥ २३ । थ्रीर अखेमीरी राठी की टोकरी जा यदीवा के आगे धरी होगी उस में से भी एक रोटी थार तेल से सने हुएं मैदे का एक मुलका थार एक पपडी लेकर, २४। इन सभी को दादन और उस के पुत्रो के दायों में रखकर हिलाये जाने की भेंट करके यहावा के ग्राग हिलाना ॥ २५ । तय उन वस्तुकी की उन की हायीं से लेकर द्यामविल के ऊपर वेदी पर जला देना जिस से वे यहीवा के साम्हने चढ़कर सुखदायक सुरांघ ठहरे वह तो यहीवा के लिये इव्य होगी । २६। फिर हाइन के चेंस्कार का जा मेठा होगा उस की काती को लेकर दिलाये जाने की मेंट करके यदाया के श्रागे हिलाना श्रीर वह तेरा भाग ठहरेगा ॥ २०। श्रीर हारून श्रीर उस के पुत्रो के संस्कार का जी में हागा उस में से दिलाये जाने की भेटवाली कारी चा हिलाई चाएगी थ्रार उठाये चाने की मेंटवाला पुट्टा चेा चठाया जाएगा इन दोना की पवित्र ठहराना, २८। कि ये सदा की विधि की रीति पर इश्वारिलियों की खोर से उस का ख्रीर उस के पुत्री का माग ठहरे क्योंकि ये उठाये जाने की भेटें ठहरी है से। यह इसार्गलयों की ग्रीर से उन के मेल्वलियों में ये यहीया के लिये चठाये जाने की भेंट हागी। २९ । श्रीर हारून के जो पवित्र वस्त्र होंगे से। उस

ゲミ

<sup>(</sup>१) भाषात् ला यस्तु र्थाग्न में छाडके पदाइ लाग ।

है क्या यह नहीं कि मेरा भवन ते। उजाड़ पड़ा है वाध ग्रीर यहावा की यह भी वागी है कि है देश ग्रीर तुम अपने थपने घर के लिये दीड़ धूप करते हो ॥ १०। इस कारण आजाश से ग्रीस ग्रिरनी श्रीर पृष्यिती से सन्न उपकान दोना वन्द है ॥ १९। श्रीर है ॥ १। तुम्ह रे साथ गिस से निज्ञलने के समय की मेरी आजा से पृष्यिती पर सूखा पड़ा पृष्यिती पर क्षार पहाड़ों पर खीर सन्न प्रेस नये दारामधु श्रीर उठके तेल पर थीर जी कुछ भूमि से उपजता है । क्षीं कि सेनाग्री का यहावा यो कहता है कि वस पर श्रीर मनुष्यों श्रीर घरेले पशुक्षों पर श्रीर उन के विरायन की सारी कमाई पर भी ॥

१२। तथ शास्तीरस् के पुत्र जन्ळ्यायेल् ग्रीर यहीसादाक् की पुत्र यहीयू महायालक ने सब घचे हुए लोगो समेत श्रपने परमेश्वर यद्दोद्या की मानी ग्रीर चा घवन उन की परमेखर यहाया ने उन से कहने के लिये दार्गी नवी की भेद्य दिया उन्हें मान लिया थार ने भी ने पदे। या का भय माना॥ १३। तब या य के दूत दार्गी ने परे। या से यह आचा पा-कर उन सोगों से कदा कि यहावा की यह बासी है कि में सुम्दारे संग दू॥ १४। फिर यदाया ने शाम् भीयस् के पुत्र जन्द्र द्वाधेल की जी यहूदा का श्रीध्रपति या सीर यदीसादास् के पुत्र यदेश्य महा-यात्रक की थीर मध बचे हुए सीती की मन की रेंग समारा कि वे ग्राकर ग्रापने प्रसिश्वर सेनाग्री के यहाया के भवन वनाने में काम करने लगे॥ १५। यह दारा राजा के दूसरे वरस के कठवे महीने की चौद्यीसर्व दिन की हुआ।

का यदीवा का यह यसन हागी नवी के पक्की चंदी हन की यदीवा का यह यसन हागी नवी के पास पहुंचा कि २। शाल्तीएल् के पुत्र यहूदा के श्राधिपति करव्यावेल् बीर यही मादाय् के पुत्र यही शू माया कर बीर सब बचे हुए लोगों से यह बात कर कि ३। तुम में से कीन रह गया किस ने इस भवन की परिलो महिमा देती श्रव तुम इस की कैसी दशा देखते ही ज्या यह सस नहीं कि यह तुम्हारे लेटी उस को अपेला कुछ है हो नहीं ॥ ४। तीमी श्रव यही हा की, यह वाकी है कि है करव्यावेल् हियाब बाध बीर है यही सादाय्क् के पुत्र यही श्र महाया कर हियाब

की सब लेगो। दियाव बाधकर काम करे। क्योंकि मै तुम्हारे संग्रा दू सेनाखों के यद्दीवा की यद्दी वाखी है।। ५। तुम्ह रे साथ मिस से निजलने को समय जा व चा मैं ने बांधी थी उसी बाचा की अनुसार सेरा ष्यात्मा तुम्हारे मध्य में बना है से तुम मत हरे। ॥ ६। क्योंकि सेनाम्रो का यदावा यो कहता है कि श्रव घे। डो छी बेर बाको है कि मै श्रानाश श्रीर पृणिकी थीर समुद्र थीर स्थल सब की फंपाइंगा ॥ **७। श्रीर में सारी जातिया की कंपालगा श्रीर** सारी जातिया की मनभावनी वस्तुएं खाएंगी छीर मे इस मवन की तेल से भर दूगा सेनाओं के यहे।वा का यही वचन है॥ दा चोन्दी तो मेरी है श्रीर माना भी मेरा ही दै सेनाओं के यहावा की यही वाणी है॥ ९। इस भवन की पिकली सहिमा इस की परिली महिमा से बडी होगी सेनाश्री के पदीवा का यही वचन है थीर देव स्थान में मै शांति दंगा मेनायों के यदे।या की यही वागी है।

९०। टारा के दूसरे घरस की नैंग्वे महीने के चै।वीसव दिन की पहीवा का यह यचन हागी नवी के पास पहुंचा कि, १९। सेनास्त्रों का यहावा येां कटता है कि यानकों से इस बात की व्यवस्था पूछ कि. १३। यदि की ई अपने वस्त्र के खंबल मे पवित्र मीर बांधकर उसी ज़चल से राटी वा सिभी हुए भे। जन वा दाखमधु वा तेल वा किसी प्रकार के भे। जन की कुण ती ऋग यह भे। जन पवित्र ठएरेगा याखकों ने उत्तर दिया कि नहीं ॥ १३ । फिर धार्मी ने पूछा कि यदि कोई जन मनुष्य की लीय को कारण अशुद्ध दीकर ऐसी किसी वस्तु की कूर ता क्या वह प्रशृद्ध ठहरेगी यासकों ने उत्तर दिया कि हा अश्रुद्ध ठहरेगी ॥ १४ । फिर हागी ने कंछा यदे। या की यद वाकी है कि मेरी दृष्टि में यद प्रजा ग्रीर यह जाति यैसी ही है थीर इन के सब काम भी वैसे है थीर ने। कुछ वे वदा चठाते हैं को भी ष्यशुद्ध है।। १५। श्राय के।च विचार करे। कि स्राज में पहिले प्राचीत् जन्न यहावा के मन्दिर में पत्था पर पत्था रक्त्वान गया या, १६ । उन

दिनों से जब कोई अन के बीच नपुत्रों के पाच जाता

२०। फिर उसी मदीने के सै वी मर्वे दिन की तब दस ही पाता था थीर बब कोई दाखरस दूसरी बार यहात्रा का यह वचन शामी के पास क्रुग्ड के पास इस ब्राज्ञा से जाता कि पचास वत् पहुचा कि, २१। यहूदा के अधिपति जरुव्यासे स् निकर्ल तब बीस ही निकलते थे॥ १०। में ने से यो कह कि में श्राकाश शीर पृथियी दोनों को तुम्हारी सारी खेती की लूह थीर ग्रेक्ड थीर खेली कंपाकंगा । २२। थीर में राज्य रॉक्य की गट्टी की में मारा तीभी तुम मेरी क्रीर न फिरे यद्देशवा की उलट दूंगा श्रीर श्रान्यकातियों के राज्य राज्य का वल यदी वाणी है ॥ पट । स्रोर श्रष्ठ सेाच विचार करे। ते। हूंगा स्रोर रचों के। चक्वैया समेत उसट दंगा कि याज से पहिले प्रार्थात् जिस दिन यद्देश्या के बीर घोडों समेत सवार एक दूसरे की तलवार से मन्दिर की नेव डाली गई उस दिन से लेकर नैविं गिरींगे । २३। सेनाग्री के पदीवा की यह वासी है महीने की इसी चैं।बोसवें दिन लें। क्या दशा थी कि उस दिन दे शाल्तीएल के पुत्र मेरे टास इस का सेच विचार तो करे। ॥ १९ । क्या ग्रम्न लें जरुव्याचेल् में तुमें लेकर मुन्दरी के समान रवखंगा क्रम खत्ते में रक्खा गया है से नहीं खब सो ता दाख यदीवा की यदी वाशी है स्थोंकि में ने तुसी सता ग्रीर ग्रंबीर ग्रीर जनार ग्रीर जनपाई के वृत्त की चुन लिया है सेनाग्री के यदीया की यही मही फले पर ग्राज के दिन से में ग्राशीय देता रहूगा। वाग्री है।

# जकयीह् ।

१. दारा के राज्य की दूसरे वरस की आठवें मधीने में यहीवा का यद्य वचन जक्तर्य। इनकी के पास की बेरेक्याह का पुत्र बीर बहु। का पाता या पहुंचा कि, २। यदीवा तुम लोगों के पुरखाश्रों से बहुत ही क्रोधित हुया था। ३। से। तू इन लोगों से कद कि सेनाओं का यद्याचा यों कहता है कि सेनाओं की यद्याद्या की यह वाको है कि तुम मेरी खोर फिरा तब मै तुम्हारी खोर फिस्सा सेनाक्षेत के यहावाका यही वचन है। 8। श्रापने पुरखाखीं के समान न खने। उन से ती बगले नवी यह पुकार पुकारकर कहते थे कि सेनाओं का यहे। वा यों कहता है कि श्रपने खुरे मार्गी से चीर अपने ख़ुरेकामीं से फिरापर उन्हें। ने न ते। सुना न मेरी आर ध्यान दिया यहावा की यही वासी है।। 🕒 तुम्हारे पुरस्ता कहां उद्वे ग्रीर नकी क्या सदा क्षीं जाते रहे॥ है। पर मेरे वचन खीर मेरी क्याचारं वित्र को मै ने श्रपने दास नवियों को दिया घा क्या

वे तुम्दारे पुरखायों के विषय पूरी न हुई तब उन्हों ने फिरकर कहा कि सेनाग्री के यद्दीचाने इसारी चालचलन श्रीर कामीं के खनुसार इस से जैसा व्यवहार करने की कहा था वैसा हो उस ने इस से किया भी है।

७। दारा के दूसरे वरस के शवात नाम ग्यारहर्षे मदीने के चौबीस्त्रे दिन की जक्ष्मांह नबी के पास जो बेरेक्याइ का पुत्र खार इट्टी का पाता है यद्दीवाका बचन यें पहुंचाकि, दाने ने राप्त कांक्यादेखाकि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेहदियों की बीच खड़ा है जी नीचे स्थान में हैं थीर उस के पीढ़े लाल थीर सुरंग थीर अवत घोड़े भी खड़े हैं ॥ ९। तब मैं ने कहा कि दे मेरे प्रमु ये कीन हैं तब की दूत मुक्त से वार्त करता था उस ने मुक्त से कहा कि मै तुकी वतालंगा कि ये कीन हैं। १०। फिर चे। पुरुष मेहदियों के बोच खड़ा

<sup>(</sup>१) नूल में पवा चन्हाने तुन्हारे पुरस्ताम्री की न का शिवा।

पर फोरा करने के लिये भेजा है। ११। तब उन्हों ने यदे। या के उस दूत से जी मेर्चादयों के बीच खड़ा बा कदा कि इस ने पृथियी पर फेरा किया है स्रीर क्या देखा कि सारी पृष्यित्री चैन से सुपचाप रक्षती है ॥ १२। तब यहीवा के दूत ने कहा हे सेनाओं के यद्दादा तू को यस्त्रालेम् कीर यहूदा के नगरी पर मलर बरंच से क्रोधित है से उन पर कथ सी दया न करेगा ॥ १३ । ग्रीर यदाया ने उत्तर देकर उस दूत से जा मुक्त से वाते करता था अच्छी अच्छी बीर शाम्ति की याते करीं ॥ १८ । तस की दूत मुक्त से वाते करता या उस ने मुक्त से कदा तू पुकारकर कद कि सेनाको का यहावा यें कदता है कि मुभे यबश्लेम् भीर सिय्योन् के लिये यही जलन पूर्व है। १५। स्नीर की स्नातियां सुख से रहती हैं उन से मे क्रोधित हू क्योंकि में ने ती घोड़ा सा क्रोध किया था पर उन्हे। ने विपत्ति को बढ़ा दिया ॥ १६ । इस कारब यहावा यों कहता है कि सब मै दवा करके यस्थलेम् की लैंटि साया हूं मेरा मधन उस म बनेगा बीर यद्यालेम् पर नावने की होरी डाली जाएगी मेनाओं के यहावा की यही वाली है।। १०। फिर यह मी पुकारकर कह कि चेनाओं का यदेखा थे। कहता है कि मेरे नगर फिर उत्तम यस्तुयों से भर बाएंगे और यद्दावा किर सिय्येन् की शांति देगा बीर यहशसेम् की फिर खपना ठएराएगा ॥

१६ । फिर में ने की आर्ख उठाई तो क्या देखा कि बार थींग है ॥ १९ । तब जी दूत मुक्त से वाते करता था उस से में ने पूछा कि ये क्या है उस ने मुक्त से कहा ये व हो सींग है जिन्हों ने यहूदा और इसाएल और यहाजलेम की तित्तर वित्तर किया है ॥ २० । फिर यहां वा ने मुक्त कि ये क्या करने की खाते हैं उस ने कहा कि ये ही सींग हैं जिन्हों ने यहूदा की सेंस तित्तर वित्तर किया कि कोई सिर न उठा सका पर ये लेगा उन्हें भगाने के लिये और उम बातियों के सींगों की काट डालने के लिये खाये हैं जिन्हों ने यहूदा की देश की। तित्तर वित्तर वित्तर की

चा उस ने कहा वे हैं जिन को पदीवाने पृथिकी करने के लिये उस के विस्तृ अपने अपने सींग पर फेरा करने के लिये भेजा है॥ १९। तब उन्हों उठाये थे॥

> रे फिर मैं ने जो खांखें उठाई तो क्या देखा कि हाथ में मापने की डोरी लिये हुए रक पुस्य है। ३। तब में ने उस से पूका कि तूक छा जाता है उस ने मुक्त से कहा यस्थलेम की मापने की जाता हू कि देखें कि उस की चै। डाई कितनी श्रीर सम्बाई क्रितनों है। इ। तय में ने क्या देखा कि जो दूत मुक्त से वार्त करता है से जाता है स्नार दूसरा दूत एस से मिलने की लिये स्नाकर, 8। उस से कहता है दी इकर इस जवान से कप्ट कि यस्त्रालम् मनुष्या स्रीर घरेले पशुखीं की बदुतायत के मारे शहरपनाद के बाहर वाटर भी वसेगी । ॥ । स्रीर यहावा की यह वासी है कि मै खाप उन्ह की चारे। स्रोर स्रागकी सी शहरपनाष्ट ठद्यस्ता श्रीर उस के मध्य में तेनामय होकर दिखाई दूंगा । ई। यहावा की यह वासी है कि व्यदी व्यदी उत्तर के देश में से भाग जाको क्योंकि मैने सुमको स्राकाश के चारी वायुस्री के समान तिसर वितर किया है। । अहा वावेल्वाली जाति। के यग रचने दारी विष्ये।न् यचकर निकल सा ॥ ८। क्योंकि सेनाग्री का यदे।वा यें कदता है कि उस तेज के प्रगट होने की पीके उस ने मुक्ते उन जातिया की पास भेका दे का तुम्हें लूटती है क्योंकि का तुम का कूता है से उस की बाख की पुतली ही की कूता है ॥ ९। क्योंकि सुनी में ख्रपना हाच उन पर उठाऊंगा<sup>8</sup> तब वे धन से लूटे आएंगे जे। चन के दास छुए घे सीर तुम जानी गो कि चेनाग्री के यद्दीवा ने मुक्ते भेजा हैं ॥ १०। दे सिय्योन्<sup>र</sup> कवे स्वर से गा खे।र क्यानस्द कर फ्यों कि देख में आकर तेरे बीच मे बास करंगा यदे। या की यदी वागी दें॥ १९। उस समय बहुत सी जातियां यदावा से मिल जारंगी खार मेरी प्रजा

<sup>(</sup>१) मूल में बिना गहरपमाह के गाव हाकर बसेगी।

<sup>(</sup>२) मूल में तेज हुगा। (२) मूल में यायेल की बेटी।

<sup>(8)</sup> मूल में हिलाकगा।

<sup>(</sup>प) मूल में सिरयोग की बेटी।

को साम्हने सुपको रहे। वर्षाकि यह सामकार प्रपने की यही खाशी है। पवित्र निवासस्यान से निकला है।

व्यपने दास की प्रगट करना ॥ ९ । उस पत्थर की वाती का दिन तुट्छ जाना है यहीया अपनी इन

ही जारंगी ग्रीर में तेरे मध्य में बास कारंगा थीर। यहे। या की यह बागी है कि सुन में उस पत्यार पर तू जानेगी कि सेनाकों के यहाया ने मुक्ते तेरे पास ख़िय देता हू कीर इस देश के प्रधर्म की एक ही भेज दिया है ॥ १२ । और यहावा यहूदा की पवित्र दिन में दूर कर दूंगा ॥ १० । उसी दिन तुम आपने देश में यपना भाग जान लेगा थै।र यदशलेम् की , अपने भाईवन्धुयो की दाखलता यौर श्रेकीर के फिर अपना ठहराएगा ॥ १३ । दे सब प्राधियो पहेला वृद्ध के नीचे आने की ख़ुलाखीगे सेनाओं के पहेला

8. फिन् की दूत मुक्त से वाते करता था सम ने फिर ग्राक्तर मुक्ते रेसा च्या वस ने मिन यहायू महायाजक वस ने फिर खाकर सुक्ते ऐसा का यहाया के दूत के साम्हने जााया जैसा कोई नींद से जााया जाए। २। बीर खडा दिखाया सीर शैत न उस की दिहिनी स्रोर उस ने मुक्त से प्रका कि तुमें क्या देख पड़ता है मे उस का विरोध करने की खड़ा था॥ २। तव ने कहा में ने देखा कि एक दीवट है की सपूर्व यद्दावा ने ग्रैतान से कहा है ग्रैतान यद्दावा तुस की सोने की है ग्रीर उस का कटोरा उस की चेटी घुड़के पहें। या को यस अलेम् को अपना लेता है बही पर है और इस पर उस के सातों दीपक भी हैं तुमें घुडके क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी श्रीर चोटी पर के इन दीपकों के लिये सात शत सो नहीं है। इ। उस समय यहे। कू तो दूत की निलयों है। इ। कीर दीवट के पास असपाई के साम्हने कुचैले वस्त्र पहिने हुए खड़ा था ॥ है। सा दी वृत्त है एक ती उस कटोरे की दक्तिनी ग्रीर दूत ने उन से की साम्द्रने खड़े थे कहा इस की दूसरा इस की वाई थीर ॥ ४। तथ में ने उस दूत ये मुचैले यस्त्र उतारे। फिर उस ने उस से कहा देख है जी मुम से वात करता था पूछा कि है मेरे प्रमु में ने तेरा अध्यम्में दूर किया है श्रीर तुक्ते मुन्दर ये वया हैं॥ ५। जी दूत मुक्त से वार्त करता पा सुन्बर वस्त्र यहिना देता हू ॥ ध । तब में ने कहा उस ने मुक्त की वत्तर दिया कि क्या तू नहीं आनता इस को सिर पर एक शुद्ध पग्रही रक्खी जाए से। कि ये क्या है मैं ने कहा है मेरे प्रमु मैं नहीं जानता॥ उन्हों ने उस की बिर पर याजक की येगय शुद्ध पगडी है। तब उस ने मुक्त से उत्तर देकर कहा अस्ट्यार्थल् रक्की थीर उस की वस्त्र पहिनाये उस समय यहीवा के लिये पदीवा का यह वसन है कि न ते। अस से का दूत पास खड़ा रहा ॥ ६ । तब यही वा के दूत थी। न शक्ति से पर मेरे पात्मा की द्वारा है। गा ने यही श्रु की विताकर कहा कि, । सेनाश्री का मुक्त सेनाश्री के यही वा का यही वचन है ॥ १ । ह यदीवा तुम से ये। कहता है कि यदि तू मेरे मार्गी वहे पदाह तू क्या है जनव्यावेल् के साम्हने तू में नान पर चले और जी कुछ में ने तुमें सैांप दिया है उस दी जाएगा और वह चीठी का पत्थर यह पुनारते की रखा करे ते। तू मेरे भवन में का न्यायी श्रीर हुए लायगा कि उस पर अनुग्रह है। अनुग्रह ॥ ६।-मेरे क्षांगनीं का रक्षक होगा और मे तुझ की दन फिर यहीवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि है। भ बीच में की पास खड़े है ब्राने साने दूंगा॥ ८। जरुव्यावेल् ने प्रपने हाथों से इस अवन की नेव है यही यू महाकाता तू सुन ले और तेरे भाईबंधु डाली है और बड़ी अपने हाथों से उस की तैयार भी जो है पर्धने बैठा करते है वे भी सुने क्योंकि करेगे थीर तू जानेगा कि सेनाथीं के यहावा ने सुसे हैं दुरा चिन्ह से मनुष्य है सुने। कि मैं पहाब नाम तुम्हारे पास मेजा है। १०। क्योंकि किस ने क्वांटी देख जिसे में ने यदी शू के आगे रक्ता है उस एक ही साती आखीं से सारी पृथिकी पर हाए करके साहत पत्थर के कपर सात आर्क बनी है सा सेनाओं। के की जनव्याधिल के राथ में देखेगा और भागन्दित

पाई के वृक्ष के। दीवट की दक्षिनी वाई खोर हैं ये व्या है। १२। फिर मैं ने दूसरी आर उस से पुका कि जलपाई की दोनों डालिया जो सेाने की दोना नलियों के द्वारा श्रपने पर से सुनदला तेल उरहेलती है से क्या हैं॥ १३। उस ने मुक्त से कदा क्या तू नहीं जानता कि ये यवा है मै ने कहा है मेरे प्रभु में नहीं जानता॥ १४। तब उस ने कहा इन का अर्थ टटके तेल से भरे हुए घे दी पुरुष हैं। जी समस्त पृथियो के प्रभु के पास दाजिर रहते है।

प् किर में ने की ग्राखि चठाई ती क्या देखा कि एक लिखा हुआ पत्र चड़ रहा है ॥ २। दूत ने मुक्त चे पूका कि तुक्ते क्या देख पहता है में ने कहा मुक्ते एक लिखा हुआ पत्र उड़ता देख पड़ता है जिस की सम्वाई वीस दाय बीर खेडाई दस दाघ की दे। इ। तय इस ने मुभ से कहा यह यह साप है जो इस सारे देश पर पड़ा खाइता है प्रयोत् के। कार्ष चारी करता है से। उस की नक भोर नियी हुए के यनुवार मैल की नाई निकाल दिया जाएगा ग्रीर की कोई किरिया खाता है से। उस को दूसरी खोर लिखे हुए के अनुसार मैल की नार्क निकाल दिया जाएगा ॥ 8 । सेनायों के यदेखा की यह वासी है कि मै उस की ऐसा चला-कंगा' कियह चीर के घर में धीर मेरे नाम की भूठी किरिया खानेष्टारे के घर में घुसकर ठप्टरेगा थीर उस की लक्डी ग्रीर पत्यरें समेत नाग करेगा ।

ध । तय की दूस मुक्त से याते करता था उस ने यादर जाकर मुक्त से कदा श्रांखें स्टाऋर देख कि यद क्या यस्तु निकल का रही है। ६। मै ने पूका कि यह क्या है। उस ने कदा यह यस्तु की निकल जा रही है से। एक एपा का नपुत्रा है। उस ने फिर कदा सारे देश में लोगों। का यही रूप है।। । फिर में ने क्या देखा कि किक्कार् भर शीशे का गक घटखरा उठाया जो रहा है और यह एक

दोगा ॥ १९ । तव मे ने उस से फिर पूछा ये दो जल- | स्त्री दै जो एपा की श्रीच में बैठी है ॥ ८ । भीर टून ने कदा इस का अर्थ दुष्टता है भीर उस ने उस स्त्री को स्पा को बीच में दबा दिया श्रीर शीशे के उस बटखरे की लेकर इस से रपाका मुद्द ढांप दिया॥ ९। तब मै ने की सांखें चठाई तो क्या देखा कि दो स्त्रियां चली बाती हैं किन के पख पवन से फैले दुए हैं स्रीर उन के पंख लगलग के से है और वे स्पाको आकाश कीर प्रांचवी के घीच में उदाये लिये जा रही है। १०। तय में ने उस दूत से जी मुक्त से खाते करता था पूका कि ये रेपा की कर्या तिये जाती है। १९। उस ने कदा शिनार देश में लिये जाती दें कि वदां उस की लिये एक मधन बनाएं द्यार खब वह तैयार किया जाम तब वह रण वहां अपने ही पाये पर खहा किया जाण्या ॥

> दि में ने की फिर खांखें उठाई ती क्या देखा कि दी पटाड़ी के बीच से चार रथ चले आते है और वे पहाड़ पीतल के है । २। परिले रथ में लाल छोड़े और दूसरे रथ में काले, ह। स्नार तीसरे रथ में प्रवेत स्नार चैंचे रथ में चित-क्षवरे और वदामी घोड़े है ॥ ४। तब मै ने उस दूत से जे। मुक्त से वाते कारता था पूछा कि दे मेरे प्रभुषे क्यार्दे॥ ५ । दूस ने मुक्त से कहा ये सी व्याकाश के चारों वायु हैं जो स्वारी पृथिकी के प्रभु के पास दाजिर-रहते पर श्रव निकले श्राये हैं।। ६। निस रय में काले घोड़े हैं छह उत्तर देश की श्रीर काता है ग्रीर प्रयेत घोड़े उन के पीड़े पीड़े चले जाते है और चितकबरे घोडे दक्किन देश की खोर जाते दें॥ ७। श्रीर यदामी घोडों ने निकलकर चादा कि जाकर पृष्टिकी पर फेरा करें तक दूत ने कहा जाकर पृण्यिकी पर फेरा करो से। के पृण्यिकी पर फेरा करने खरो। ६। तब उस ने मुक्त से पुकरवाकर कहा देख वे जो उत्तर को देश की छोर जाते है उन्हों ने **उत्तर-के देश में मेरा जी ठवडा किया है।**

र । फिर यदे। या का यह यचन मेरे पास पहुंचा

<sup>(</sup>१) गूल में टटके तेल के पुत्र। (२) मूल में देश पर निकलता है। (३) मूल में में उस के। निकालूगा।

<sup>(</sup>१) वा ग्रात्ना।

थायेल् से ग्राकर उत्तरे है उस मे साकर, १९। उन के द्वाप से साना चांदी ले श्रीर मुकुट बनाकर **उन्दे यहासादाक् के पुत्र यहाशू महायासक के** सिर पर रखना॥ १२। भीर उस से यह कहना कि सेनाभी का यदे। या यो कहता है कि उस पुरुष का देख विस का नाम पल्लव है वह बापने की स्थान में माना चराकर यहावा के मन्दिर का वनायगा॥ १३। बदी यदेश्वा के मन्दिर के। वनाएगा चौर वही महिमा पारगा थीर अपने विदासन पर विराजमान देकार प्रभुता करेगा श्रीर सिद्दासन पर विराजता हुआ याजक भी बनेगा श्रीर देशनों के बीच मेल की सम्मति उद्दरेगी ॥ १४ । धीर वे सुकुट हेलेस् तेर्गवयाद् यदायाइ थीर सपन्याइ के पुत्र देन की निर्ले कि वे यदावा के मन्दिर में स्मरण के लिये अने रहे॥ १५। फिर दूर दूर के लोग आ आकर यहावा के मन्दिर धनाने ने वहायता करेत्री श्रीर तुम चानेत्री कि चेनाश्री के यहावा ने मुसे तुम्दारे पास भेजा है। यदि तुम मन लगाकर बापने परमेख्वर यद्यावा की माना ती यह बात होगी ॥

चौषो दिन की यहीया का यचन अक्योह के पास पहुचा॥ २। वितेल्वासिया ने कना समेत शरेसेर् थीर रेगेम्मेलेक् की इस लिये भेजा या कि यहासा से विनती करे, इ। शीर सेनायों के बहावा के भवन के याजकों से खार नवियों से भी यह पूर्छ कि क्या ध्मे उपवास करके रीना चाहिये जैसे कि पांचवे मदीने में कितने वरसें से दम करते खाये है ॥ 8 । तब सेनाफो के यदावा का यह वसन मेरे पास पहुंचा कि, ५। सब साधारका लोगों से स्रीर यासकी से कद कि जरु शुम इन सत्तर अरसें की बीच पांचवे

८। फिर यद्देश्या का यद व्यवन अकर्याह के पास पहुंचा कि, ९। सेनाम्रों के यद्यावा ने यें कहा है कि खराई से न्याय चुकाना खैार एक दूसरे के साध कृपा श्रीर दया से काम करना॥ १०। स्रीर न ता विञ्चा पर श्रंधेर करनान खपमूर मृपरदेशी न दीन जन पर छै।र न अपने अपने मन में एक दूसरे की द्वानि की करपना करना॥ १९। पर उन्हों ने वित्त लगाना न चाहा श्रीर इठ किया श्रीर श्रपने कानों को मून्द लिया किन सुन सके ॥ १२ । वरन उन्हों ने ग्रापने दृदय के। अजुसा इस लिये बना लिया कि वे उस व्यवस्था ग्रीर उन विचनों के। न मान सर्के जिन्दे सेनाकों के यहावा ने खपने ग्रास्मा के द्वारा ष्रग्रले नवियों से कहला भेजा था इस कारण सेनाध्यों के यहोबाकी स्रोर से उन पर खड़ा क्रोध 9. किर दारा राजा के वैश्ये बरस भड़का॥ १३॥ भीर सेनाओं के यहावा का यह घरान के कि किस्लेव नाम नैवि महीने के हुआ कि जैसा मेरे पुकारने से उन्हों ने नही सुना वैसे ही उन की मुकारने से मैं भीन सुनूगा, १८। हारन मै उन्हें उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं खानते श्राधी से तितर बित्तर कर गा श्रीर उन का देश उन के पीछे ऐसा उजाड़ पडा रहेगाँ कि उस में किसी का स्नाना जानान होगा। इसी प्रकार से उन्हों ने मने। इर देश की उजाड़ कर दिया।

> टि फिरं चेनाथ्रो के यहीया का यह वचन पहुंचा कि, २ । चेनाथ्री का यहीया यों कहता है कि चिस्रोन् के लिये मुक्ते खड़ी जलन हुई बरन बहुत ही जलजलाइट मुने उपजी

कि, १०। बंधुमाई के लेगों में से मर्थात् हेल्दै बीर स्थीर सातवे नहीने में सपवास स्थीर विसाप करते तेरिवयाद् सीर यदायाद् से कुद ले सीर स्सी दिन तू ये तब क्या तुम सचमुत्र मेरे ही लिये सपवास करते सपन्याद् के पुत्र येरिययाद् के घर किस में वे ये ॥ ६। ग्रीर सब तुम खाते पीते हैं। तो क्या तुम याप ही खानेहारे शार तुम बाप ही पीनेहारे नहीं हो ॥ ७ । क्या यह श्रही स्वतन नहीं है जो यहात्रा व्याले निवयों के द्वारा एस समय पुकारकर कहता रहा सब पद्मलेम् अपनी चारीं खार के नगरीं समेत वसी थीर चैन से घी थीर दक्कित देश शार नीचे का देश भी वसा दुवा था।।

<sup>(</sup>१) मूल म यठाएगा।

दै ॥ इ। यद्देशवा यें कहता दें कि में सिष्ये न् मे लैं। उपाया पूर्णीर यहश्रलेम् के बीच बास किये रष्ट्रगा थ्रीर यहेशलेंस् सञ्चार्श्वका नगर कद्दारगा थ्रीर सेनान्ना के यहाया का पर्वत पवित्र पर्वत कहारगा। 8। सेनाओं का यदीया यें करता है कि यस्त्रलेस को चौको में फिर घूढ़े बीर यूकियां बहुत दिनी होने के कारब प्रपने प्रपने दाच में लाठी लिये दुर बैठा करेंगी॥ ५। खार नगर के चाक खेलनेवाले सड़कीं थै।र सडकियों से भरे रहेंगे॥ ६। सेनाग्री का यदावा यों कदता है कि उन दिनों में चारे यह बात इन यचे इषों के लेखे श्रनाखी ठदरे पर क्या यह मेरे लेखे भी ष्रनेाखी ठहरेगी सेनाषीं के यहीवा की यही बाखी है। छ। सेनाखी का यहावा येा कदता है कि सुना में अपनी प्रजा का चट्टार करके **इसे प्राय से थैं।र पांक्सिम से ले खादता।। 🖛 । थै।र** मे उन्दे ले बाकर यस्त्रलेम् के बीच वसासंगा श्रीर वे मेरी प्रजा ठएरेंगे थै।र मे उन का परमेश्वर ठए-दंगा यह तो सञ्चार्ड थीर धर्म के साथ होगा ॥ ८। सेनायों का यहाया यें कहता है कि तुम जी इन दिनों में ये वचन इन नवियो को मुख से सुनते हो जी सेनाग्री के यहाया के भवन के नेव डालने के समय वर्षात् मन्दिर के वनने के समय मे घे॥ १०। उन दिने। के परिसे न तो मनुष्यकी मनूरी मिसती घी थीर न पशुका भाडा वरन सतानेदारी के कारख न तो धानेदारे को चैन मिलता था ग्रीर न जाने-दारे की क्योंकि में उछ मनुष्यों से एक दूसरे पर चळाई कराता चा॥ ११। पर खब में इस प्रका के धचे दुख्रों से ऐसा वर्ताव न कबंगा जैसा कि धगले दिनों में करता या चेनायों के यद्यावा की यदी वागी है। १२। से। श्रांति के समय की उपज अर्थात् दाख-सता फला करेगी पृथियी श्रवनी उपल उपलाया करेगी श्रीर श्राकाश से श्रीस शिरा करेगी क्यों कि मे श्रपनी इस प्रचाकी यचे हुकों के। इन सय का क्रीधकारी कर दूंगा। १३। थीर दे यहूदा के घराने थीर इसा-एल् के घराने जिस प्रकार तुम श्रन्यकातियों के योच साप के कारण घे उसी प्रकार में तुम्हारा उद्घार क्षस्था। बीर तुम श्राजीय के कारक देशों से तुम मत हरे।

बीर न तुम्हारे हाथ ठीले पड़ने पाएं ॥ १८ । क्योंकि सेनाओं का यहे। यां कहता है कि खिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुसे रिस दिलाते थे तब मैं ने उन की द्यान करने की ठाना था छीर फिर न पहलाया, १५ । उसी प्रकार मैं ने इन दिनों में यह- शलेम की बीर यहूदा के घराने की भलाई करने की ठाना है से तुम मत हरे। ॥ १६ । जी जी काम तुम्हें करना चाहिये से ये है अर्थात् एक दूसरे के साथ सत्य बीला करना अपनी कचहारेगें में सम्चाई का खीर मेलांमलाप की नीति का न्याय करना ॥ १० । छीर खपने खपने मन में एक दूसरे की द्यान की कलपना न करना खीर मूठी किरिया में प्रीति न रखना क्योंकि इन सब कामों से मैं घिन करता हूं पहेंग्रा की यही वाखी है ॥

१८। फिर सेनायों के यहावा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, १९ । सेनाग्री का यदीवा या कहता है कि चै। घे ग्रीर पांचवे ग्रीर सतर्व ग्रीर दसर्व महोने में को जो उपवास के दिन दीते दें वे यहदा के घराने के लिये दर्प थीर स्नानन्द थीर उत्सव के पर्वी के दिन है। जाएंगे से तुम सञ्चाई थै।र मेलींम-लाप में प्रोति रक्खो ॥ २० । सेनायों का यद्दावा यों कदता दै कि ऐसा समय स्नानेदारा है कि देश देश के लेगा थै।र बहुत नगरीं के रहनेहारे व्यारंगे॥ २१। श्रीर एक नगर के रहनेद्वारे दूसरे नगर के रद्दनेदारों के पास जाकर कदेगे कि यदावा से विनती करने थै।र सेनाओं के यदीवा की ठूंठूने को लिये चले। मै भी चलुंगा॥ ३३। खरन बहुत से देशों को धीर सामधी जातियों के लेखा यक्शलेस में सेनायों के पदीवा की ठूंढने थीर यहावा से विनती करने के लिये ग्राएंग्री ॥ २३ । सेनाग्री का यद्दाया ये। कहता है कि उन दिना में भांति भांति की भाषा बोलनेदारी सब जातियों में से दस मनुष्य एक यष्ट्रदी पुरुष को स्रस्त्र की हो।र को यद कदकर पकड़ लेंगे कि इम सुम्दारे संग चलेंगे क्योंकि इस ने युना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है ॥

<sup>(</sup>१) नुसर्ने फाटको।

टे ह्रद्राक् देश के विषय यहात्रा का कहा हुआ भारी वचन जी दिमञ्जू पर भी पड़ेगा क्योंकि पहेंचा की दृष्टि मनुष्यवाति की थीर इस्राएल के सब ग्रोत्री को थीर लगी है २। ग्रीर हमात् की ग्रीर जी दिनाक् के निकट है श्रीर सार् थार सीदान् की छार ये ता यहुत ही वुंह-मान हैं, ह । ग्रीर सार् ने खपने लिये एक गठ घनाया थीर चान्दी घूलि के किनकी की नाई ग्रीर चेासा स्रोनः सडकों को कीच के समान वटोर रक्खा है। 8 । मुने। प्रभु उस के। प्रौरों के श्रीधकार से कर देगा थ्रीर उस के धुस के। तीडकर समुद्र में डाल देगा श्रीर घष्ट नगरू याग का कीर हा जाएगा॥ ५। यह देखकर श्राम्कलान् हरेगा ग्रीर ग्राह्मा की पीई वठेंगी खीर एकोन् भी हरेगा क्योंकि वसकी खार्था ट्रटेगी थीर प्रक्लामें फिर रासान रहेगा थीर . श्राप्रकलोन् फिर घसीन रहेगी॥ ६। श्रीर श्राप्रदोद में विज्ञाने लेगा वसेंगे से इसी प्रकार में पलिश-तिवों के गर्द्ध के। सेहूंगा 19 । खेर में उस के सुंद में से खंदिर का लेड्डू थीर चिनानी वस्तुरं निकाल दूंगा तब उन में से तो बचा रहेगा वह इसार परमेश्वर का बन द्वागा खार यहूदा में खाध पति सा द्वारा। पीर एकोन के लेशा यद्वीसर्थे। के समान द्यनेंगे ॥ दास्रीर में उस सेना के कारण जी पास से द्वाकर जाएगी खीर फिर लैंग्ट स्नाएगी स्नवने भवन के प्रास्पास कावनी किये रहूंगा ग्रीर कीई परिश्रम करानेहारा फिर उन के पास से हाकर न चारगा में तो ये वाते श्रव भी देखता हूं॥

ा हे सिय्यान् वहुत ही मान हे। हे यस्थालेम् स्वयस्यकार कर क्यांक तेरा राखा तेरे पास खास्मा श्रह धर्मी क्षीर सहार पाया हुछा है वह दीन है और गटहे पर वरन गटही के बच्चे पर वहा हुछा खास्मा ॥ १०। ग्रीर में स्प्रैम् के रच श्रीर यस्थालेम् के घोडे नाथ करंगा ग्रीर यह के घनुप तेरह

(१) मूल में दृश्यिक् उस का वियानस्थान।

(8) नूस में यह यसे म्की बेटी।

डाले कारंगे क्रीर बद ग्रन्यकातियों से शान्ति की वाते कदेशा थ्रीर घड समुद्र से समुद्र से श्रीर मद्यानद से पृष्यिबी के दूर दूर देशों सी प्रमुता करेगा॥ १९। क्षीर तूमी चुन तेरी वाचा के लेक्ट्र को कारण मैने तेरें बन्दियां को विना जल के गरूदे में से स्वार लिया है॥ १२। देखाँ घा घरे हुए विन्दिया गरुकी ग्रीर फिरो ग्राज ही मैं यताता हूं कि मे तुम की खदने में दूना सुख दूगा॥ १३। क्यों कि में ने धनुप की नाई यहूदा की चढ़ाकर चस पर तीर की नाईं स्प्रैस की सन्धाना बीर सिय्योन् के निवासियों की यूनान के निवासियों के विरुद्ध उमार्ख्या खीर उन्हें बीर की तलवार सा कर दूँगा ॥ १८ । सब यदेखा उन के ऊपर दिखाई देगा सार उस का तीर विखली की नाई कूटेगा ग्रीर प्रमु यदेखा नर्रामंगा फूंककर दक्किलन देश की सी प्रांधी में देकी चलेगा ॥ १५ । सेनाये। का यद्दीवा काल से उन्हें चचाएगा- ग्रीर वे प्रपने श्रव्रश्रो का नाश करेंगे श्रीर उन के गोफन के पत्यरें। पर पांच धरेगे ग्रीर व पीकर रेसा कीलाइल करेगे त्त्रैसा लागा दाखमधु पीकर करते हैं थार व कटारे की नाई वा वेदी के कीने की नाई भरे जाएँगे॥ १६। थीर उस समय उन का परमेश्वर यद्दीवा उन की ग्रपनी प्रसादपी भेड़ यकरियां जानकर उन का उद्घार करेगा श्रीर वे मुक्तटमिंग ठइरके उस की भूमि से बहुत उंचे पर चमकते रहेंगे॥ १०। उस का क्या हों कुशल ग्रीर क्या ही शोमा होगी उस के खवान लेगा श्रव खाकर श्रीर कुमारिया नया दाखमधु पीकर दृष्ट्रपुष्ट दे। जारंगी ।

१० ग्रहावां से वरसात के खन्त में वर्षा मांगा खर्थात् यहावा से की विकाली चमकाता है खीर वह उन की वर्षा देता खीर एक एक के खेत में हरियाली उपकाता है। । स्वीकि गृहदेवता खनर्थ वात कहते खीर भावी करनेहारे मूंडा दर्शन देखते खीर भूठे स्वप्न सुनाते खीर वर्षा शांति देते हैं इस कारण लेगा मेहबक-

<sup>(</sup>र) मूल में फ़ीर उस के दाहता के बीच से उसकी चिनानी बस्तुर। (३) मूख में सिय्योन की बेटी।

रिया की नाई भटक गये थे। र चरवाछे न है।ने के कारण दुर्दशा ने पड़े॥

३। मेरा क्रांप चरवाहीं पर भड़का है श्रीर मे उन्दे ग्रीर वकरीं की दण्ड दुगा ब्लोंकि सेनाग्री का यदे। वा प्रपने भुग्ड वर्षात् यद्वदा के घराने का छाल देखने के। प्राण्या बीर लडाई में उन के। श्रपना घृष्ट-पुष्ट घोडा सा बनारगा॥ ४। सा उसी मे से कॉने का पत्थर उसी में से ख़टी उसी में से युद्ध का धनुष्य उसी में से प्रधान सब के सब प्रगट देशों ॥ ॥। थीर वे रेसे बीरा के समान होंगे की लहाई मे अपने विरिया का सहसों की कीच की नाई रादते हा थ्रीर वे लड़ेंगे क्योंकि यदावा उन के सारदेगा इस कारण वे बोरता से लहेंगे थीर सवारों की बाजा टूटेंगी ॥ ६। श्रीर में यहूदा के घराने की पर।क्रमी करुगा थ्रीर युक्षक के घराने का उद्घार करूँ गा खीर मुभे जो उन पर हया प्राई इस कारण उन्हें लौटा लाकर चर्हीं के देव में बसालगा थीर वे ऐसे देवो कि माना में ने उन की मन से नही उतारा क्योकि उन का परमेश्वर यदीवा ह लिये उन की सुन लुंगा ॥ ७ । खीर एप्रैमी से।ग बीर के ममान देशों श्रीर उन का मन ऐसा श्रानन्दित देशा बैसे दाखमधु से द्वाता दे श्रीर यह देखकर उन के लहकेवाले खानन्द करेगे खार उन का मन यहावा के कारण मरान है। या ॥ ६। मै सीटी यजाकर उन की एकट्टा करूंगा खोकि मे उन का हुं हाने हारा हू थार है से से हो हो । रं। ग्रीर में उन्हें जाति जाति के लेगों के बीच किसराजगा' श्रीर व दूर दूर देशे। में मुक्ते स्मरण करों ग्रीर प्रपने वालकों समेत जी जाएंगे तब लाट आएंगे॥ १०। में उन्दे मिस देश से लीटा लाका। श्रीर प्रश्रूर् से एकट्टा करंगा श्रीर गिलाद श्रीर लवानीन के देशों में ले श्राकर इतना यकान्त्रा। कि यहा उन की समाई न होगी॥ १९। श्रीर यत उस कप्टदाई समुद्र में से दोकर उस की लहरे दवाता हुआ जारमा श्रीर नील नदी का सब महिरा जल मूख साण्या। सीर अश्रूर् का घमयह ताहा

जाएगा श्रीर मिस्र का राजदग्रह जाता रहेगा॥ १२। श्रीर में चन्हें यहावा के द्वारा पराक्रमी कदगा श्रीर वे उस के नाम से चले फिरों। यहावा की यही वाकी है॥

११ हे सवानीन् स्नाग की रस्ता दे कि वह स्नाकर तेरे देवदा क्से की भस्म करने पाए॥ २ । दे सनै। बरो दाय दाय करे। क्योंकि देवदार गिर गया है ग्रीर वहें से बड़े वृक्ष नाश दे। गये दें दे बाशान् के बांज वृद्धी दाय दाय करे। क्येंग्वित प्रशास्य वन काटा गया है ॥ इ । चर-वादीं के दाहाकार का भव्द दी रहा दे क्योंकि उन का विमव नाग्र ही गया है जवान सिंदी का गरजना सुनाई देता है क्योंकि यर्दन तीर का घना वन नाश किया गया है॥

8 1 मेरे परमेश्वर यहावा ने यह खाजा दिई कि घात दे।नेदारी भेड वर्कारया का चरवाहा दे। जा। प्रा उन को माल लेनेहारे उन्हें घात करने पर भी खपने की देशों नहीं जानते श्रीर उन के वेचनेहारे कदते है कि यद्याया धन्य है इस धनी हा गये हैं थीर उन के चरवारे उन पर कुरू दया नही करते॥ ६। से यरोवा की यह वासी है कि में इस देश के रहने हारे। पर फिर दयान क बंगा खरन में सन्ष्यी की एक दूसरे के छाथ में श्रीर उन के राजा के राध में पक्षड़वा दूगा श्रीर वे इस देश की नाश करीं थीर में इस के रहनेहारी का उन के वय से न कुडाकंगा ॥ ७। से में घात दोने-द्यारी भेड वर्कारया का श्रीर विशेष करके उन में से क्षा गरीव थी उन की चराने लगा थीर में ने दी लाठिया लिई एक का नाम में ने मनोद्दरता रक्खा थीर दूसरी का नाम बंधन इन के लिये हुए मे उन भेड बक्तिरियों की चराने लगा॥ ८। खीर में ने उनके तीना चरवाहों की एक महीने में विलाय दिया खार में उन के कारण श्रधीर था श्रीर वे मुक्त से घिन करती घीं॥ ९। तब मै ने उन ये कहा में तुम की (१) मूल में धापने कियाह दील। (२) मूल में गर्व।

(१) गूम में, या दूगा। (२) गूल में, बार्।

विलाए है। विलाए थीर जी बची रहें हो एक दूसरे का मांच खाएं॥ १०। श्रीर मै ते श्रयनी घट लाठी जिस का नाम मनाइरता था तीह हाली कि को ठाचा में ने सब खन्यवातिया के साध बांघो घो उसे तीडू॥ ११। से वर उसी दिन तीली गई और इस से गरोव भेड़ वक्तरियां जो मुमे ताकती रहीं उन्हा ने जान लिया कि यद यहीया का घचन है। पर। तत्र में ने उन से कहा यदि तुम की अच्छा लंगे ती मेरी मजूरी दे। थी। नहीं तो मत दो से। उन्दे। ने मेरी संजूरी से चान्दी के सीस दुकड़े तैं।ल दिये ॥ १३ । तय यदीया ने मुक्त से कहा इन्हें कुम्हार के ब्राग्ने फेंक दे ब्रार्थात् यह क्या ही भारी दाम है जो उन्हों ने मेरा ठहराया है सो मैं ने चान्दों के उन तीस टुकडों की लेकर यदीवा के घर में सुम्हार के श्रात्री फेंक दिया॥ १८। श्रीर में ने अपनी दूसरी लाठी जिस का नाम वन्धन षा इसलिये तोड़ डाली कि मै उस माई भाई के से माते की। को यहूदा थ्रीर इसारल्के घीच मे दै तीह ॥

१५। तब यद्दीवा ने मुक्त से कहा खब तू सूठ चरवाडे के डिथियार लेले ॥ १६। स्बोकि मे इस देश में ऐसा एक चरवादा उद्दराजंगा जी न खोर्च हुई को ढूढेगा न तितर वितर की एकट्टी करेगा न घायलां का चंगी करेगा न जा भली चगा है उन का पालन पे।यण करेगा खरन मे।टिया का मास खाएगा श्रीर उन के खुरा की फाह हालेगा ॥ १९। ष्टाय उस निक्रमी चरवाई पर जो भेड वक्तरिया की क्षेत्र जाता है उस की बांह खैार दहिनी बांख दोने। पर तलवार लगेगी तव उस की बांद मूख दी मारगी शीर एस की दिहनी खांख बैठ ही जाएगी।

१२. इस्त्रासल् के विषय में यद्यावा का कचा हुणा भारी वचन। यद्याचा का आकाश का ताननेष्टारा श्रीर पृथिकी की नेव एक्सनेहारा थीर मनुष्य के खात्मा का रच-नेप्राराहे उस की यद वाशी है कि, २। सुनामि यक्शलेम् को चारी स्त्रोर की सत्र कार्तियो के

न चराजगा तुम में से को मरे से। मरे श्रीर की। लिये लक्खड़ा देने के मद का कटोरा ठदरा दूंगा श्रीर स्रव यदशसेम् घेर लिया नारगा तथ यहुदा की दया रेंसी ही होती ॥ ३। थै।र उस समय पृष्यिती की सारी जातियां यहग्रहेम् के विषद्व ग्याट्टी देशी तव मैं उस की इतना मारी पत्थर वनाकगा कि चन सभा में से वितने उन की उठाने लगी से। बहुत ही घायल देशि॥ ८। यदेश्या की यद वाकी है कि चस समय में हर एक घोड़े की घवरा दूंगा सीर उस की सदार की वीरटा करंगा थीर में यहदा के घराने पर कृपादृष्टि रघ्लंगा पर ग्रन्यज्ञातियों के मय घीडी की अन्धा कर डालूंगा ॥ ५ । तय यष्ट्रदा के अधिपति शिची कि पश्चलेम् के निवासी अपने परमेज्यर मेनायां की यदाया की सदायता से मेरे मदावक वनेगे । ६। उस समय मै यददा की प्रधि-पतिया की ऐसा कर दूगा जैमी लकही के केर मे प्राग भरी **ग्रंगे**ठी वा पूले में जलती हुई मशाल दोती दे अर्थात् वे दक्ति वांगे पर चारी स्रोर के सव लेगों की भस्म कर डार्लेंगे खार यदणलेस् करां ज़ब वसा है वहीं यस्थलेम हो में बसी रहेगी n ७। थ्रीर यहावा पदिले यहूटा के तथुग्री का उद्घार करेगा कहीं रेग न हा कि दातद का घराना ग्रीर यस्थलेम् के निवासी खपने खपने विभव के कारण यहूदा के विष्ठु वहाई मार्रे ॥ ८ । उस समय यदावा यदेशलेम् के नियासिया की माना काल से यदा लेगा श्रीर उस समय उन में से बी ठीकर खानेहारा हो से। दारुव के समान देशा ग्रीर दासद का घराना परमेध्वर के समान देशा खर्थात् यदीवा के उस दूत के समान को उन के ग्रामे ग्रामे चलता था ॥ १। श्रीर उस समय में उन सब बातिया की जी यहशालेम् पर चढाई क्षरेगे नाथ करने का यद कदंगा॥ १०। श्रीर मै टाकद के घराने श्रीर यहशसेस् के निवासियों पर <sup>जपना</sup> श्रानुग्रह करनेहारा श्रीर प्रार्थना सिखानेहारा यात्मा उगडेलूंगा सा वे मुक्ते वर्षात् विसे उग्हा ने विधा उसे ताकों। श्रीर उस की लिये ऐसे रीए पीटेंगे जैसे रक्तीतं पुत्र के लिये राते पीठते हैं स्नीर रेसा भारी छोक करेंगे जैसा पहिलाठे पर करते है ॥ ११।

<sup>(</sup>१) मूल में का। (२) मूल में ऐसे कड़ेये हाने ।

3 1

उन्हों की पहिने हुए उन का श्रीभिषेक श्रीर संस्कार किया आर ॥ 50 । उस के पुत्रों से से जी उस की स्थान पर याजक होता से जब पाँचत्रस्थान में सेवा टइल करने की मिलापघाले तब में पहिले आए तब **चन वस्त्रों को सात दिन लें। परिंने रहे ॥ ३९। फिर** याजक को सस्कार का जो मेठा दिशा उसे लेकर दस का मांस किसी पवित्र स्थान में दिकाना॥ ३२। तब दारन अपने पुत्रों समेत उस मेडे का मांस ग्रीर टोकरी की रोटी दोना की मिलापवाले सबू के द्वार पर खार ॥ ३३ । थार जिल पदार्थी से उन का सस्तार थार उन्दे पधित्र करने के लिये प्रायश्चित किया जाणा। उन की वे तो खार परन्तु पराये कुल का कोई उन्देन खाने पाए क्योंकि वे पवित्र होते॥ है । भीर पाँद सस्कारवाले मांस वा रोटी में से कुड़ विदान ला यचा रहे तो उस वसे हुए की प्राप्त में बलाना वर खाया न जाग व्योधि पवित्र होगा॥ इप्। श्रीर मे ने तुभे को का खाद्या दिई हैं उन सभी के अनुसार तू दास्न और उस के पुत्री से करना बीर सात दिन ली उन का सस्कार करते रहना, ६६। श्रर्थात् पापयोल का एक यहहा प्रायश्चित के लियं दिन दिन चकाना थीर घेदी के लिये भी प्रायश्चित करके उस की पाप हुडाकर पाधन करना ग्रै।र उसे पिंचत्र करने के लिये उस का ग्रांसिपेक करना ॥ ३०। सारा दिन लें। देदी के लिये प्रायश्चित करके उसे पांचन्न करना भार छही परमपांचन ठहरेगी पार जा मुक उस से क्रू जाएगा यद पवित्र उद्दरेगा ॥

३८। की तुसे घेदी पर नित्य चढ़वाना होगा घद यह दे प्रार्थात् दिन दिन एक एक घरस के दे। भेडी के बच्चे ॥ इर्ष। एक भेड़ की बच्चे की ती भीर भे समय बीर दूसरे भेड़ की बच्चे की ग्रोधूलि के समय चठाना ॥ 80 । ख्रीर मन्न भेड के यहे के संग धीन् की चौषाई क्रूटके निकाले दुए तेल से सना हुमा रया का दसर्थों भाग मैदा थैं।र अर्घ के लियं दीन् की चौषाई दाखमधू देना ॥ १९ । कीर दूसरे भेड़ के बच्चे की गीधूलि के समय चढ़ाना थीर उस के साथ भार के से श्रद्धविल पीर प्रार्थ दोनी करना

को पीके उस को घेटे पाते आदि की मिलते रह कि | जिस से यह सुखदायक सुर्गंध कीर यहीवा के लिये इव्य ठहरे ॥ ४२ । तुम्हारों पीक़ी पीक़ी में यदे।वा के कागे मिलापवाले संबू के द्वार पर नित्य रेसा ही दोमविल हुआ करे यह वह स्थान है जिस में में तुम लोगों से इस लिये मिला कदंगा कि तुम से याते कह ॥ १३ । श्रीर में इसार्शियों से वहीं मिला कच्या थ्रीर वह तंब्र मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा॥ 88 । श्रीर में मिलापवाले तंबू श्रीर वेदी की पवित्र कच्या थीर दादन थीर उस के पुत्रों की भी पवित्र कद्या कि वे मेरे लिये याजक का काम करें॥ ४५। श्रीर में इसार्शलयों के बीच निवास करंगा श्रीर उन का परमेश्वर ठए होगा ॥ १६ । तम मे जान लेगे कि मै यदीया उन का घद परमेश्वर हूं जो उन की मिस देश से इस लिये निकाल लाया है कि उन के बीच निवास करे में तो उन का परमेश्वर परोखा हू ॥

> (भाति भाति की पवित्र वस्तुए बनाने ग्रीर भाति भाति की रीति चलाने की भाषाए )

३०. फिर्न्स भूप जलाने के लिये ध्रयूल को सकड़ी की एक बेदी बन-

याना ॥ २ । उस की लम्बाई रक दाघ थ्रार चौड़ाई एक द्वाच की दें। से। यह खैकोर हो भीर उस की संचाई दो दाघ की दो बीर वह बीर उस के सीग एकदी टुकडा दों॥ ३। फ्रीर इस वेदी के जपरवाले पह्ले थ्रीर चारीं श्रोर की अलंगा थ्रीर सीगों की चोखे साने से मठवाना श्रीर इस की वारीं श्रीर सेाने की एक बाह बनवाना ॥ ४ । भीर इस की बाह को नीचे इस को दोनों पहों पर साने को दी दी कडे वनवाकर इस की दोना भार लगवाना व इस के उठाने के हरदों के खाने का काम दे॥ ५। श्रीर इच्हों की यूयल की लक्दी के बनवाकर सेने से मढवाना ॥ ६। भौर इस की उस पर्दे की बारो रखना को साकीपत्र के सदूक के साम्पने द्वागा खर्चात् प्रायोश्चलवाले ठकने के खारी रखना की साबीपत्र के जपर देशा उसी स्थान में मैं सुका से मिला कबाा ॥ २। श्रीर इस वेदी पर शायन सुर्गान्धत धूपं जलाया करे दिन दिन भार की अब वस समय यस्थलेम् से इतना रीना पीठना होगा जैसा मींगद्वीन् की तराई में के घटदिस्मीन् में दुश्रा था॥ १२। बरन सारे देश में विलाप एक एक कुल मे याला पाला देशा। यार्थात् दासद के घराने का कल याला थीर उन की स्त्रिया याला नातान के घराने का कुल अलग और उन की स्त्रिया अलग ॥ १३। सेवी के घराने का कुल अलग और उन की स्तियां प्रलग शिमीया का कुल प्रलग श्रीर उन की स्त्रिया ग्रला, १४। निदान जितने सुल रह गये ही एक एक कुल खलग ग्रीर उन की स्त्रियां खलग ॥

१३. उसी समय दाजद के घराने कैर यस्मालेस के निवासियों के लिय पाप थीर मलिनता धेने के निमित्त बहता हुआ सेाता देशा ॥ २। थै।र सेनायों के यहावा की यह बागी दै कि उस समय में इस देश में से सूरती के नाम मिटा डालूगा थै।र वे फिर समस्य में न रहेगी थीर में नवियो थार प्रशुद्ध वात्मा की इस देश में मे निकाल द्राा ॥ इ। खीर यदि की ई फिर न्यू-वत करे ते। उस की माता पिता जिन से वह उत्पन्न हुँग्रा उस से किहाँ कि तू जीता न बसेगा क्यों कि तूने ग्रदीसा को नाम से भूठ कदा दै से। सब घट मयूत्रत करे तब उस की माता पिता जिन से वद उत्पन्न हुया उस की विध डालेगे॥ ४। थीर उस समय नवी लेगा नयुवत करते हुए अपने खपने दर्शन से लिंकत ऐंग्री ग्रीर नये धार्खा देने के लिये कवल का यस्त्र परिनेगे॥ ५। वरन एक एक करिगा कि मैनयी नहीं किसान हू थ्रीप लहकपन दी से मै थीरी का दास हू ॥ ६ । तय उससे यद पूका सारमा कि तेरी काती में ये घाव कैसे हुए ग्रीर वह कदेगा ये वे ही है जो मेरे प्रेमिया के घर मे मुक्ते लगे है। श्रीनाग्री के यहाचा की यह वाणी है कि

दे तलवार मेरे उहरावे हुए घरवाछे के विकट्ट अर्थात् की पुरुष मेरा सर्जाति है उस के विरुद्ध चल तू उस चरवारे की काट तब भेड वक्षरियां तितर वितर री बाएंगी पर बच्ची पर में श्रपने राध फेबंगा।

८। यदीवाकी यह भो वाशो है कि इस देश की सारे निवासियों की दो तिहाई मार हाली जाएंगी थै।र बची हुई तिहाई इस में बनी रहेगी॥ ९। इस तिहाई की मै बाग मे डालकर ऐसा निर्मल करमा जैसा खपा निर्मल किया काता है श्रीर ऐसा जाचूगा जैमा माना जांचा जाता है सा वे सुम से प्रार्थना किया करेंगे छीर में उन की सुन्त्रा में ती चल क्षे विषय कड़ुगा कि ये मेरी प्रजा है श्रीर वे मेरे विषय कहेंगे कि यदीवा हमारा परमेश्वर है ॥

१८० सुनी यद्योवा का ऐसा एक दिन स्थानिहारा है कि तेरा धन लूटकर तेरे ब्रीच में बांट लिया जाश्या ॥ २। क्यों-कि में सब बातियों की य्यथलेम् से लंडने के लिये रकट्टा करंगा ग्रार वह नगर से लिया सारगा ग्रीर घर लूटे जाएंगे ग्रीर स्त्रिया सृष्ट किई जाएंगो ग्रीर नगर के आधे लेगा घन्धुआई से जारंगे पर प्रजा क्ते शेय लेगा नगर ही में रहने पारंगे ॥ ३ । सब यद्याया निकलकार उन स्नातियों से ऐसा सहेगा जैसा वर संग्राम के दिन में लड़ा घा ॥ ४ । स्रीर उस रुसय घट जलपाई के पर्वत ग्रर की प्ररव स्रोर यक्णलेम् के साम्दने है एांव धरेगा तब जलपाई का पर्वत पूरव से लेकर पिक्कम सों बीचा बीच से फटकर बहुत बहा खड़ हो चारगा से आधा पर्यंत उत्तर की खोर खीर आधा दक्कित की खोर इट जारगा॥५। तब तुम मेरे बनाये दूर उस खडू से प्राकर माग काथोगे क्योंकि घट खडू ग्रासेल् लें पहुंचेगा वरन तुम रेसे भागोगी तैसे उस मुईसेए के डर से भागे थे जा यहूदा के राजा सक्तियाह के दिनों में घुणा था। तब मेरा परमेश्वर यदे।या क्षारमा कीर सब पवित्र स्नाम तेरे साथ होते॥ ६ । उस समय कुछ र्जाजयाला न रहेगा क्येपिक ज्योतिग्रय सिमट जारंगे॥ ७। ख्रीर वह एक ही दिन द्वागा जिसे यद्याया ही जानता है न ता दिम होता और न रात देशों पर साम की संविधाला होगा ॥ ८ । बीर उस समय ग्रहणलेम् से यहता हुमा जल फूट निकलेगा उस की रक शासा पूरव के ताल

<sup>(</sup>१) मूस में तेरे हाथे। के बीच वे क्या पाय हैं।

ध्य के दिना में ग्रीर साहे के दिनों में वरावर बहती रहेगो ॥ ९। तब यहावा सारी पृणिको का राजा होता ग्रीर उस समय यदावा एक ही ग्रीर उस का नाम एक ही माना जाण्या॥ १०। ग्रीवा से लेकर यदश्रलेम् की दक्किलन श्रीर के रिम्मीन् ले सारी भीन ग्ररावा के समान दे। जाम्मी ग्रीर वह कची होकार विन्यामीन के फाटक से लेके पहिले फाटक के स्थान ला श्रीर कीनेवाले फाटक ला श्रीर इननेल् के गमाट से लेकर राजा के दाखरसकुरहों लें। याने स्थान में बसेगी ॥ १९ । ग्रीर लेगा उस में बसेगे बीर फिर सत्यानाथ का साप न दोगा ग्रीर यस्थलेम् खेखटके वसी रहेगी॥ १२। ग्रीर जितनी जातिया ने यक्शलेम् से युद्ध किया दे। उन सभा की यदाया ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खडे उन का मांस सह जाएगा ग्रीर उन की खांखें जपने गोलका में सह बागंगी ग्रीर उन की जीभ उन की सुद में यह जाएगी। १३। ग्रीर उस समय पदावा की ग्रार से उन मे वही घडराइट पैठेगी थार वे एक दूसरे के दाय को पक्रहीं थ्रीर एक दूसरे पर खपने खपने दाध वठाएँगे ॥ १८ । थीर यहूदा भी यद्यालेम् में लडेगा थीर साना चान्दी वस्त्र ग्रादि चारी ग्रार की सव जातियों की धन संपत्ति उस में बटारी जाएगी॥ १५ । श्रीर घोड़े खन्नर ऊंट श्रीर गटदे घरन जितने विकानी न पाया लाग्गा ॥

थीर दूसरी पिट्यम के समुद्र की स्रोर बहेगी श्रीर | पशु उन की कार्यानया में छात्र सा भी ऐसी मार में मारे साएगे ॥ १६ । थै। यस्यालेम् यर चठनेष्टारी सब जातियों में से जितने लेगा बचे रहेगे सा बरस धरस राजा की अर्थात् सेनाश्रो के यदीया की दग्रह्मयत करने श्रीर कार्पास्यो का पर्व मानने के लिये यहणनम् की जाया करेते॥ १०। श्रीर पृष्यिशी के कुली में से जी लाग परणलेम् मे राजा प्रधात सेनाकी के यदे।वा का दण्डवत करने के लिये न क्षार उन के यहा वर्षा न देशों ॥ १८ । खैर यदि सिसुका कुल बटान प्राण्ती अवाउन पर बङ मरी न पहेंगी जिस में यहाया उन जातिया का मारेगा तो भोपोहिया का पर्य मानने के लिये न जारं। १९ । यह मिस का पाप श्रीर उन मय चातियों का पाप ठहरेगा हो। के।पहियों का पर्व मानने के लिये न जाएं ॥ २० । उस मसय छोडा की घंटिया पर भी यह लिया रहेगा कि परेश्या के लिये पाँचत्र ग्रीर पदाया के भवन की इंडिया उन कटोरे के तुला पवित्र ठर्रा की वेदी के साम्हने रक्ते हैं ॥ २५। धरन यहशलेम् में श्रीर यहना देश में मध एडिया मैनायों के परीवा के लिये पवित्र ठहरेगो थै।र मव मेलवलि करनेहारे था व्याकर उन हैं हिया में माम दिसाया हारेगे कीर उम समय सेनाजी की यहाद्या की भयन में फिर काई

## मलाकी।

१ • म्लाकी के द्वारा इस्रारल के विषय यद्वीवा का करा हुया भारी

२। परिक्षा यह कदता है कि मैं ने तुम से प्रेम किया है पर तुम पूछते दी कि तू ने किस बात मे इम से प्रेम किया है यदावा की यह बाकी है कि क्या

एसाव् याकूव का भाई नथा तीभी में ने याकुव से प्रेम किया है। पर ण्याय की श्रीपय जानकर उस के पराहों की रवार हाला ग्रीर उस के भाग की नंगल के गीद हों का कर दिया है ॥ । ग्दोम् तो कचता है कि इमारा देश उबढ गया ਹै पर इम खंड छरीं की फिरकर वसागी से। सेनाशी का यदावा यो महता है कि वे तो वनाएगे पर मै छा दूगा श्रीर हन का नाम दुष्ट जाति पहेगा श्रीर वे ऐसे लेगा कहाएँगे जिन पर यहाधा सदा क्रोधित रहेगा॥ ५। श्रीर तुम श्रपनी खाखा से यह देखकर कहोगे कि यहाधा इसाएल् का क्रोड़ श्रीर जातिया में भी महानु ठहरेगा॥

६। पुत्र पिता का श्रीर दास स्वामी का खादर करता है से में को विता हू से मेरा श्रादर कहां श्रीर में जो स्वामी इसो मेरा भय मानना कदा। सेनायो का यहाया तुम यावकों से की मेरे नाम का ग्रय-मान करते हैं। यदी यात पूछता है पर तुम पूछते है। कि हम ने किस बात म तेरे नाम का अपमान लिया है ॥ **७ । तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भी** जन । यदी वा का यदी वाचन है ॥ चकाते हा तीभी तुम प्रकृते हा कि एम किस बात में तुमे जशुद्ध ठदराते हैं इस वात में कि तुम करते द्यों कि प्रदेश्या की मेज तुच्छ दै॥ ८ । फिर जब तुम श्रधे पगु के। बलि फरने के तिये समीप ले श्राते ती। क्या यह बुरा नहीं श्रीर जब तुम लगड़े वा रार्गा पण्च की ले स्नाते ही तो व्या यह झुरा नही स्नपने द्यांकिम को पास ऐसी भेट ले जाखा तो क्या वह तुम से प्रसन्न देशा। या तुम पर श्रनुग्रह करेशा मेनायो के पराया का यहा यचन है॥

र । श्रव ईश्वर से विनती करें। कि वह इस लोगी। पर खनुग्रह करें यह तुम्हारे दाथ से हुआ है ह्या तुन सनमते हें। कि ईश्वर तुम से से किसी का पक करेगा सेनाश्रों का पहांचा का यही वचन है।। १०। मला होता कि तुम में में कोई मन्दिर के कियाडों की बन्द करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ खाग वारने न पात सेनाश्रों के पहांचा का यह वचन है कि में तुम से कुछ भी, सन्तुष्ट नहीं खार न तुम्हारे हाथ से भेट ग्रहण करंगा।। १९। सहयाचल से लेकर खस्ता-चल लें। खन्यजातियों में तो। मेरा नाम बहा है खार हर कहीं धूप खार शुद्ध भेंट मेरेनाम पर चढाई जाती है खोकि अन्यजातियों में सेरा नाम वहा है सेनाश्रों के पहांचा का यही वचन है।। १२। पर

तुम लोग उस की यह कहकर स्राधित्र ठहराते ही कि यहोवा की मेज स्राध्न है सीर उस पर से जी भीजनवस्तु मिलती है सी तुच्छ है ॥ १३ । फिर तुम कहते ही कि यह की से वह क्रिंग का काम है सीर सेनाओं के यहोवा का यह वचन है कि तुम ने उस भीजनवस्तु से नाक सिकी ही है सीर चीरी की सीर लगा में सेसी मेट ले साते ही फिर क्या में सेसी भेट तुम्हारे छाय से गृहस्त कह यहोवा का यही वचन है ॥ १४ । जिस हली के सुगढ़ में नरपश्च ही पर वह समृत मानकर प्रभु की वर्जा हुआ पश्च चठार वह सापित है में तो वड़ा राजा हू सीर मेरा नाम स्नम्यजातियों में भययाग्य है सेनाओं के

२. और अब हे या जने। यह आजा तुम्हारे लिये है। २। यदि तुम इसे न राना श्रीर न मन लगाकर मेरे नाम का खादर करी ता सेनाओं का यहावा या कहता है कि मै तुम की साप द्राा ग्रीर जा वस्तुरं मेरी श्राशीय से तुम्दे नित्ती हैं उन पर मेरा खाप पड़ेगा बरन तुम जो मन नहीं लगाते इस कारण मेरा साप उनप र पह चुका है ॥ ३ । मुनामे तुम्दारे खेतीं के बीज को जमने न ट्रंगाः कीर तुम्हारे सुट पर तुम्हारे पर्दी के यद्वपशुक्रे का सल फेंकुगा" थार उस के संग तुम भी उठा लिये जाश्रोगी॥ 8। तब तुम जाने।गे कि मै ने तुम की यह आजा इस लिये दिलाई है कि लेवी के साथ मेरी वंधी हुई बाचा बनी रहे खेनाओं के बढ़ाबा का यही वदन है। ५। मेरी जी वाचा उस के राघ वंघी वह जीवन थार भारत की है श्रीर में ने उन्दे उस क्षा इस लिये दिये कि वह भय माने ग्रीर इस ने मेरा भय मान भी लिया श्रीर मेरे नाम से शत्यन्त भय खाता था ॥ ६ । उस की नेरी सञ्ची व्यवस्था कंठ घी थै।र उस के मुद्र से कुटिल बात न निकलती घी वह गाति श्रीर सोधाई से मेरे संग संग चलता षा श्रीर बहुतो को श्रधर्म्स से फेर लेता था॥ ०।

<sup>(</sup>१) मूल में इसाम्ल से सियाने की परली ग्रीर।

<sup>(</sup>१) गूल में मैं तुम्हारे कारण घोल की पुष्टकूगा।

<sup>(</sup>२) मूल में फीलाकगा।

मलाकी।

क्योंकि वह सेनास्रों के यहावा का दूत है। द। पर तुम लेगा धर्म के मार्ग से बाप दट गये तुम ने चहुती की भी व्यवस्था के विषय ठीका खिलाई हैँ तुम ने लेवी की वाचा की ताड दिया है सेनान्त्रों के यहावा का यही वचन है। रासा मै ने भी तुम की सब लेगों के साम्दने तुट्छ श्रीर नीच कर दिया है क्यों कि तुम मेरे मार्गी पर नही चलते वरन व्यवस्था देने में मृह देखा विचार

90। बचा इस सभी का एक ही पिता नहीं उचा एक ही ईश्वर ने इस की नहीं सिरजा इस क्या एक दुसरे का विक्वासघात करके प्रपने पितरी की वाचा की तीड देते है। ११। यहूदा ने विश्वासघात किया है श्रीर इसाग्ल् मे श्रीर यदणलेस् मे चिनीना काम किया गया है कैसे कि यहदा ने विराने देखता की जन्या से विवाह करके पहीवा के पवित्र स्थान की जी उस का प्रिय है स्रपवित्र किया है॥ १२। की पुक्य ऐसा काम करे उस से मेनाकी का यदीया चस को घर के रक्षक खीर मेनाग्री को यदीबा की भेट चढानेहारे की यहूदा की तबुग्रों में से नाश करे। १३ । फिर तुम ने यह दूचरा काम किया है तुम ने यहाळा की वेदी की रानेहारी श्रीर सास भरनेहारी की ग्रासुखी से मिगो। दिया है यहां से। कि वह तुम्हारी भेठ की खार हृष्टि नहीं करता थै।र न प्रसन्न दोकर उस की तुम्हारे ष्टाच से ग्रह्म करता है तीमी तुम पूछते हैं। कि क्यों ॥ १८ । इस कारण कि यदीवा तेरे ग्रीर तेरी उस जवानी की संगिनी खैार व्याही हुई स्त्री के बीच सासी दुया सिस का तूने विख्वासघात किया है। १५। क्या उस ने एक ही की नहीं द्यनाया तीभी श्रेष खात्मा उस के पास घा थीर सक ही क्यो इस लिये कि यह परमेश्यर की ये। उस सन्तान चाइता था से तुम श्रपने श्रास्मा के विषय चैाकस रदेा थ्रीर तुल में से कोई प्रपनी जवानी की स्त्री

याचक की ती चाहिये कि वह अपने टींठी से ज्ञान। ये विक्वासवात न करें। १६। क्योंकि इसारल का की रक्षा करे थीर लेगा उस के मुद्द से व्यवस्था पूर्वे परमेश्वर यहावा यह कहता है कि मै स्त्रीत्याग से चिन करता हू थार उस में भी से। श्रापने यस्त्र पर उपद्रव करता है सा तुम श्रापने यात्मा के विषय मे चै।कर रहा सेनाओं के प्रदेश्या का यही घरन है। १०। तुम लेगों ने श्रपनी द्याता से यदाद्या की उकता दिया है तै।भी पूछते ही कि हम ने किए वात में उसे उकता दिया इस में कि तुम कहते दे। कि ने कोई युरा करता है से यदाया की द्राष्ट्र में श्रच्छा लगता है श्रीर घर ऐसे लेगों से पस्त रहता है वा यह कि न्यायी प्रमेश्वर कहा रहा ॥

> ३. मिनो में अपने दूत की भेनता हू खैरि वह मार्ग की मेरे खारी सुधारेगा श्रीर यह प्रमु जिसे तुम इंडते हो श्रचानक श्रवने मन्दिर मे आग्या अधीत् याचा का यद दूत क्रिमे तुम चाइते है। सुना घर याता है सेनायों के यहादा का यही वचन है।। २। पर उस के स्त्राने का दिन कीन सह सकेगा थार खब यह दिवाई दे तब कीन खड़ा रह सकेगा क्योंकि वह मानार की स्नाग थ्रीर घोषो के सायुन के समान है। ३। श्रीर छड स्पे का तावनेदारा ग्रीर गुडु करनेदारा वन वैठेगा ग्रीर लेबीये। की गृह करेगा ग्रीर उन की मेनि इपे की नाई निर्मल करेगा तथ ये यदाया की भेंट धर्म से चडारंगे॥ ४। तब यएदा ग्रीर यहणलेम् मे की भेंट यदे।वा का ऐसी भागाी बैसी पहिले दिने षीर प्राचीनकाल में भावती थी॥ ५। थीर में न्याय करने की तुम्हारे निकट ब्राक्ता। ब्रीर टीनदी ब्रीर ध्यमिचारिया श्रीर भूठी किरिया खानेदारी के विनद्व थीर जी महूर की महारी की दयाते थीर विषया थीर वपसूर पर शंधेर करते थीर परदेशी का न्याय विगाडते थीर मेरा भय नहीं मानते उन सभी के विष्ट्र में फुर्ती से साक्षी दूगा सेनाक्षी की यदाया का यही वचन है। ई। मैं यहावा ता वदला नहीं इसी कारण हे याकूविया तुम नाग्र नहीं हुए॥

ए। श्रापने पुरखायों के दिनी से सुम लेका मेरी विधिया से इट्से प्राये ही सीर उन्हें पानन नहीं

<sup>(</sup>१) वा म्बा एक ही पुरुष ने मेसा किया जिस में पारना कुछ भी रहा था।

करते मेरी श्रीर फिरे तब में भी तुम्हारी श्रीर र्यमान करते थे उन के स्मरण के निमित्त उस के फिस्ता सेनायों के यहाया का यही यथन है पर साम्दने एक पुस्तक लिखी वार्ती थी ॥ १७ । से सेनायों तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरे ॥ ८। यहां का यहावा यह कहता है कि नी दिन में ने ठहराया मनुष्य परमेश्वर की कामे देखा तुम ती मुक्त की है उस दिन वे लेगा मेरे वरन मेरा निज धन ठहरेगे भारते हा तीभी पूछते हा कि इस ने किस वात में और मै उन से ऐसी कामलता करंगा जैसी कोई अपने तुमें कासा है दशमास थ्रीर चठाने की मेंटा मे ॥ १ । सेवा करनेदारे पुत्र से करे ॥ १२ । तब तुम फिरकर तुम पर भारी साप पड़ा है क्योंकि तुम मुक्ते कासते धर्मी खार दुष्ट का भेद अर्थात का परमेश्वर की सेवा हा बरन यह सारी जाति <sub>रेसा करती</sub> है॥ १०। सारे करता है शीर जे। उस की सेवा नहीं करता उन दशमांश की मग्रहार में से खायो कि मेरे भवन मे भाजनयस्त् रहे खीर सेनाखे। का यद्दावा यद कहता है कि नेसा इतरके मुक्ते परखा कि मै आजाश के करे। खेतर नव श्रीमानी श्रीर सब दुराचारी लेगा श्रनाज तुम्हारे लिये खोलकर तुम्हारे कपर वेपरिमाख खाशीश की ख़टी वन जाम्गो श्रीर उस खानेहारे दिन में वे बरसाक्ताा कि नहीं ॥ १९। ख्रीर में तुम्हारे कारण ऐसे भस्म हा जाएंगे कि उन का पता तक न नाश करनेटारे की ऐसा घुडक्राा कि घट तुम्हारी रहेगा धेनाश्री के यहावा का यही घचन है। भूमि की उपल नाण न करेगा थार तुम्हारी दाखलता- | २। पर तुम्हारे लिये जी मेरे नाम का भय मानते है। क्यों के फल कही न गिरिंगे सेनाक्षे। के प्रदेशवा का यदी धर्म्म का मूर्ण्य उदय देशा कीर उस की किरका के बचन है ॥ १२ । श्रीर मारी बातिया तुम की धन्य द्वारा से तुम चंग्रे ही बाख्रीगे श्रीर निकलकर पाले कर्एंगी क्योंकि तुम्हारा देश मनाइर देश होगा सेना-थी के बद्दाया का बद्दी यचन है।

डिठाई को बात करी दे पर तुम पूछते है। कि हम तेरे विक्व प्रापस में क्या वाले हैं ॥ १४। तुम ने कद्दा है कि परमेश्वर की सेवा करनी व्यर्थ है ग्रीर एम ने जी उन के चैपि छुण कामी की पूरा किया बीर मेनाक्री के बहाबा के हर के मारे जाक का पहि-रावा परिने हुम चले है इस से क्या लाभ हुया। १५। बीर ग्रय दम ग्राभिमानी लोगो को धन्य कहते दे क्योंकि दुराचारी ते। यन गये दे वरन वे परमेण्यर की परीक्षा करने पर भी घच गये है। १६। तब यदीया का भय माननेहारे श्रापस में वात करते घे थै।र यद्याया ध्यान धरकर उन की मुनता या थै।र क्षा यद्दाया का भव मानते श्रीर उस के नाम का

(१) मूल में सुम।

है। ने का भेद पहिचान सक्ताती ॥ १ । स्टोकि सते हरू भारती की मुने। बद्ध धधकते भट्टे का चा दिन स्राता है

पुर बक्र डो की नाई अपदी फादोगी॥ ३। तब तुम दुष्टीं की लताड़ डालें।गे अर्थात् मेरे उस ठहराये १३। यहे। घा यह कहता है कि तुम ने मेरे विकह हुए दिन में वे तुम्दारे पावा के नोचे की राख बन जाएंगे सेनायो के यदाया का यदी वचन है।

> ४। मेरे दास मूसा की व्यवस्था श्रर्थात् के। जी विधि क्रीर नियम में ने सारे इसार लिया के लिये उस को दोरेय में दिये घे उन की स्मरण रक्खो ॥ ५। युना यहावा के उस बहे थार भयानक दिन के खाने से पदिले में तुम्दारे पास गलिय्याइ नहीं की भेज़ाा। ६। श्रीर यह पितरें<sup>१</sup> के मन की उन के पुत्री की थोर थै।र पुत्री के मन की उन के पितरी की श्रीर फोरेगा ऐसान हो कि मै श्राक्षर पृष्यियी की सत्यानाथ कदा

<sup>(</sup>१) मूल में उम को न जह न डालिया द्वाहिगा।

<sup>(</sup>२) मूल में उस के पर्ता में चगापन।

<sup>(</sup>१) या नाता पिता।

#### THE

#### NEW TESTAMENT

#### IN HINDI

### धर्मपुरुतक का अन्तभाग

श्रर्थात

मत्ती श्री मार्क श्री लूक श्री याहनरचित

### प्रभु यीशु स्त्रीष्ट का सुसमाचार।

श्रौर

प्रोरेतों की क्रियांग्रे। का बृत्तान्त।

श्रौर

धम्मीपदेश क्रीर भविष्यद्वाक्य की पात्रया ।

जा

यूनानी भाषा से हिन्दों में किये गये हैं।

BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY
(NORTH INDIA AUXILIARY)
ALLAHABAD

## मत्तो रचित सुसमाचार।

१ - इवाहीम के मनान टाक्ट के सन्तान यीगु ग्रीष्ट की वणावांत ॥

२। इहारोम का पुत्र इमलाज इमलाज का पुत्र याकुछ याकुव के पुत्र विष्टुटा भीर उस के भाई हुए ॥ ३ । तामर में पिएटा के पत्र घेरम थार जेरह एए पॅरम का पुत्र हिस्सन हिस्सन का पुत्र ग्राम ॥ ४। यराम का पुत्र सम्मीनादय सम्मीनादय का वत्र नार्ज्ञान नर्र्ज्ञान का वत्र मलमान ॥ ५ । राज्य में मनमान का पुत्र वाष्यम एया रत में वाष्यम का पुत्र सामेंट एका सामेंट का पुत्र विशा ॥ ई । विशी का पुत्र राज्य राजा कींग्या की विधवा में दाजद राज्ञा का पुत्र मुलेमान हुद्रा ॥ 🤊 । रुलेमान का व्य रिच्युकाम रिड्यप्राम का वश्र यायियाए यायि-याह का पुत्र कामा ॥ 🗸 । व्यामा का पत्र विदेशिया-फट पिढाशाफट का प्रय पिडारम पिढारम का मनान उडिजयार ॥ १ । उडिजयार यापन यापन का पुत्र लाल्म चाध्म का पुत्र जिज्ञ-कियार ॥ १२ । रिज्ञिकयार का पुत्र मनम्मी मनम्मी का पुत्र स्वामान प्वामान का पुत्र याशियार ॥ १९ । ब्रायुत्र नगर की ज्ञान के समय में येगियाट के मनान विम्यनिवार थीर उस के भार्र हुए॥ १२। यापुन के। जाने के घे के विध्यनियार का पुत्र जल-गिणन जानीतणन का पूर्व हिमबाबुल ॥ ९५ । जिम्बायुन का पुत्र प्राचीपूर श्रायीपूर का पुत्र पति-याकीम प्रतियाकाम का पुत्र अमार ॥ १४ । अमार का पुत्र माद्रीक माद्रीक का पत्र ग्राप्तीम ग्राप्तीम का पुत्र प्रलीष्ट्रह ॥ ९५ । प्रतीष्ट्रह का पुत्र प्रतियासर रनियाजर का पुत्र मतान मतान का पुत्र याकुछ।। ९६। याकृष का पुत्र वृक्षक जो मरियम का स्वामी या जिस में यीशु जा ग्योष्ट्र कलायता है उत्पन्न हुया। ધ । मा मय पीडिया एवालीम ने बाउद ली चैंदर पीठी थैं।र टास्टर में यायून की लाने नी चैरट पोकी श्रीर बाधुल की जाने के समय में स्त्रीष्ट ली बीदह योठी थीं॥

१८ । यांशु स्त्रीष्ट्र का जन्म इस रीति से हुस्रा∙ उस की माता मरियम की यूसफ से मगनी दुई थी पर उन की श्काट्टे देनने की परिवले यह देख पड़ी कि पाँचय ख्रात्मा से गर्भवती है। १९। तब उस के स्यामी यूमफ ने जा धर्म्मी मनुष्य या श्रीर उस पर प्रगट में फलक लगाने नही चारता या उसे चुपके में त्यापाने को एच्छा क्षिर्द्ध॥ २०। जय यह दन वाता की चिना करता या देखा परमेश्वर के एक दूत ने म्यप्र में उसे दर्शन दे कहा है दाकद के कत्तान यूमफ हु श्रपनी स्त्री मरियम की श्रपने यहा लान म सत टर क्योजि उम की जी गर्भ रहा है मा पवित्र स्नात्मा म है ॥ २१ । बह पुत्र जनेगी स्नीर **पू उम का नाम यीशु रत्यना क्योकि घट अपने लोगा** की उन के पांची में यचांच्या ॥ २२ । यह सब इस लिये एषा कि जा बचन परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा से करा था में। पूरा छोटे ॥ २३ । कि देखी क्यारी गभवती ऐग्री श्रीर पुत्र बनेगी थै।र व उम का नाम इस्मानुएन रग्नेंगे लिम का अर्थ यह है ईच्छर एमारे भग ॥ २४ । तय युस्फ ने नीद से उठके जैसा परमैग्यर के दूस ने उमे यात्ता दिई घी घैमा किया क्रीर प्रापनी स्त्री का श्रापन यहा लाया॥ २५। परना सय नों यह ग्रपना पिन्नीठा पुत्र न जनी तय ना उम का न जाना थार उम न उम का नाम पीशु रसा ॥

देश के वैतलहमनगर में याशुका जन्म हुआ तब देखा पृष्ट्यं में जितने स्वातियों यिद-शलीम नगर में आये॥ २। शीर बीले विद्वृद्धियों का राजा जिम का जन्म हुआ है कहां है क्वोंकि हम ने पृष्ट्यं में उम का तारा देखा है थीर उस की प्रशास परने आये है। ३। यह मुनके हेरोद राजा थीर उस के माथ सारे विद्यश्लीम के निवासी घवरा गयं॥ ४। थीर उस ने लोगों के सब प्रधान याजकी थीर अध्यापकों की एकहें कर उन से पूका खीष्ट के वैतलहम नगर में कोंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यू लिखा गया है ॥ ६ । कि वे यिहूदा देश के वैत-लहम तू किसी रीति से यहूदा की राजधानियों मे सब से क्रोटी नहीं है क्योंकि तुम में से एक ग्रीध-पति निकलेगा का मेरे इसायेली लाग का चरवाहा होगा ॥ 9 । तब हरीद ने क्योतिपिया की सुपके से श्रुलाको उन्दे यहा से पूछा कि तारा किस समय दिखाई दिया ॥ ६ । ग्रीर उस ने यह कहके उन्दे बैतलइम भेजा कि जाके उस वालक के विषय मे यव से ब्रुक्ता थी। जब उसे पावा तव मुक्ते सदेश देखी कि मैं भी जाके उस की प्रशास कर्द ॥ ए। वे राजा को मुनके चले गये थीर देखे। जी तारा उन्हों ने पूर्व्य में देखा था था उन की आगी आगी चला यहाँ लेा कि जहां वालक या उस की स्थान के कपर पहुंचके ठइर गया॥ १०। वे उस तारे की देखको अत्यन्त स्नानन्दित हुए।। १९। स्नीर घर म पहुंचको उन्हों ने वालक की उस की माता मरियम के स्मा देखा थैं।र दरहवत कर उसे प्रखाम किया थ्रीर अपनी सपत्ति खोलके उस की सेना थीर लोवान श्रीर गन्धरस भेंट चढाई ॥ १२। श्रीर स्वप्न में ईश्वर से यह स्राचा पाको कि हेराद के पास मत फिर जाको वे दूसरे मार्ग से ग्रापने देश की चले गये॥

१३। उन को जाने के पीके देखा परमेश्वर के एक दूत ने स्वम में यूसफ की दर्मन है कहा उठ वालक छीर उस की माता की लेके मिसर देश की भाग जा छीर जब लों में तुमें न कहू तब लों वही रह क्योंकि हेरेद नाश करने के लिये वालक की क्रुकेगा ॥ १४। वह उठ रात ही की वालक थीर उस की माता की लेके मिसर की चला गया ॥ १५। खीर हेरोद के मरने लों वहीं रहा कि जी बचन परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा से कहा था कि मैं ने खपने पुत्र की मिसर में से कुलाया से पूरा ही वे॥

९६ । जब हेराद ने देखा कि ज्योतिपियो ने मुक्त से ठट्टा किया है तब खति क्रोधित हुया छैार लेगी को भेजके जिस समय की उस ने ज्योतिपिया से यद से पूका था उस समय के खनुसार कैतलहम में छैार

कहा जन्मेगां॥ ५। उन्हों ने उस से कहा यिद्विदया । उस के सारे सियानों में के सब बालकों को जो हा को बैतलहम नगर में क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यू लिखा गया है॥ ६। कि से यिद्वदा देश के बैतलहम तू किसी रीति से यहूदा की राजधानियों में सब से केंग्रिटी नहीं है क्योंकि तुम में से एक श्रीध- श्रव्य श्रियात हाहाकार श्रीर रीना ग्रीर बहा विलाप पति निकलेगा जी मेरे इसायेली लोग का चरवाहा । भुना गया राहेल श्रपने वालकों के लिये रीती थी थीर होगा॥ ९। तब हैरोह ने क्योंतिपिया की चपके शान्त होने न चाहती थी क्योंकि व नहीं है॥

१९। हरीद के मरने के पीछे देखा परमेश्वर के एक हूत ने मिश्र में यूश्फ की स्वप्न में दर्शन दे कहा।। २०। उठ वालक ग्रीर उस की माता की लेके इसा- येल देश की जा क्योंकि जो लेगा वालक का प्राक्त लेने चाहते थे से मर गये है। २९। तव वह उठ वालक ग्रीर उस की माता की लेके इसायेल देश में ग्राया।। २२। परन्तु जब उस ने सुना कि श्रार्थि लाव श्रपने पिता हरीद के स्थान में यिद्विया का राजा हुआ है तब वहां जाने से इरा ग्रीर स्थम में ईश्वर से श्राचा पाके ग्रालील के सिवानों में गया।। २३। श्रीर नासरत नाम एक नगर में ग्राफ वास किया कि वह नासरी कहावगा से पूरा है थे।

स्था विना में योष्ट्रन वर्षातसमा हेने हारा स्था के प्रिट्रांच्या के जंगल में उपहेश करने लगा ॥ २ । श्रीर करने लगा कि पश्चाताप करें। व्योकि स्वर्ग का राज्य निकट श्राया है ॥
३ । यह वरी है जिस के विषय में यिश्रयार भविष्यहक्ता ने कहा किसी का शब्द हुआ जो जगल में
पुकारता है कि परमेश्वर का पथ वनाओ उस के
राजमार्ग सीधे करें। ॥ ४ । इस योष्ट्रन का वस्त्र कर
के रोम का था श्रीर उस की किट में समझे का
पहुका वधा था श्रीर उस की किट में समझे का
पहुका वधा था श्रीर उस की आठ में श्रीर सारे
विद्रांदिया के श्रीर यहन नदी के श्रासपास सारे देश के
रहने हारे उस पास निकल श्राये ॥ ६ । श्रीर श्रयने श्राम
पापों की मानके यहन में उस से व्यातिसमा सिया ॥

का मजक जिस समय की उस ने ज्योतिपियों से यह 9। जब उस ने बहुतेरे फरीजियों श्रीर सहकियें से पूछा था उस समय के ख़नुसार बैतलहम में धार को उस से बर्पातसमा लेने की ख़ात देखा तब है वह दीपकों को ठीक करेगा तव वह धूप का जलाए।

द। फिर ग्रोधूलि के समय जब वह दीपकों की

वारेगा तब मो उसे तुम्हारी पीठी पीठी मे पहार्वा
के साम्दर्ग नित्य धूप जानके जलाए॥ १। इस बेदी

पर तुम न ता ग्रीर प्रकार का धूप ग्रीर न होमबलि
न श्रमुबलि चठाना ग्रीर न इस पर श्रघ देनो॥

१०। श्रीर दाब्न वरस दिन में एक बार इस के
सीगों पर प्रायश्चित करे तुम्हारी पीठी पीठी
में बरस दिन में एक बार प्रायश्चित के पापवलि
के लीहू से इस पर प्रायश्चित किया जाए यह

यहावा के लिये परमप्रिक्त ठहरे॥

९९ । फिर यद्दे। वा में मूचा से कहा, ९२ । जब तू इसारलियों की गिनती सेने लगे तब वे गिनने के समय श्रपने श्रपने प्राय के लिये यहावा का प्रायश्चित र्देन दे। कि उस समय उन पर कोई विपत्ति पड़े॥ **९३। जितने स्रोग गिने जार वे पवित्रस्थान के** श्रेकेल् के लेखे से साधा श्रेकेल् दें यह श्रेकेल् ता धीस गेरा का द्वाता है से। यहावा की मेंट श्राधा श्रेकेल् हो ॥ १८ । बीस वरस के वा उस से स्रोधिक श्रवस्था के जा गिने जाएं उन में से एक एक जन यद्वीया की भेंट दे॥ १५ । जब तुम्हारे प्रायों की प्रायम्बित के निमित्त यहावा की मेंट दिई जाए सब न तो धनी लोग याधे शेकेल् से क्राधिक दे श्रीर न कंगाल लेगा उस से कम दें॥ १६ 1 से। इसा-रिलिया से प्रायधिचत का स्पैया लेकर मिलापवाले तंब्र की काम के लिये देना विस से वह यहावा के साम्हने इसारांचियां का स्मरकांचिन्ह ठद्दरे स्त्रीर उन के प्राया का भी प्रायोग्रचत हो ॥

4)। फिर यहीवा ने मूसा से कहा, १८। धीने के लिये पीतल को एक है। दी छीर उस का पाया पीतल का वनवाना छीर उसे मिलापवाले तंत्र छीर वेदी के घीच में रखवाकर उस में जल भराना॥ १९। छीर उस में हास्त छीर उस के पुत्र खपने खपने छाथ पांव धीया करे॥ २०। जब जब घे मिलापवाले तंत्र में प्रवेश करें तब तब वे हाथ

पाव जल से धोर्ए नहीं ती मर जाएंगे थीर जब जब वे वेदी के पास सेवा ठहल करने श्रेषात् यहावा के लिये इव्य जलाने की श्राएं तब तब भी वे इाथ पांव धोरं न हो कि मर जाएं॥ २९। यह हास्न श्रीर उस को पीठी पीठी के बंग के लिये सदा की विधि ठहरे॥

**२२। फिर यहाया ने मूसा से कहा, २५। तू** मुख्य मुख्य सुग्रध द्रव्य श्रर्थात् पवित्रस्थान के शेकेल् के लेखे से पाच सा शेकेल् अपने आप निकला हुआ गधरम थार उस की आधी अर्थात् अट्टाई सा शेकेल् स्माधित दारचीनी श्रीर श्रकाई सा श्रेकेल सुगंधित बच, २४। श्रीर पाच सा श्रेकेल् तज् श्रीर एकं छीन् जलपाई का तेल लेकर, २५। उन से श्राभिषेक का पवित्र तेल श्रर्थात् गंधी की रीति से वासा हुआ युगंधित तेल वनवाना यह क्यमियेक का पवित्र तेल ठहरे॥ २६ । खीर उस से मिलापवाले तबू का खीर साम्रोपत्र के सद्क का, २०। ग्रीर सारे सामान समेत मेज का थार सामान समेत दीखंट का ख्रीर ध्रपवेदी का, २८। श्रीर सारे सामान समेत होम-वदी का थ्रीर पाये समेत है।दी का श्रमिपेक करना ॥ र्ं। ग्रीर उन की पवित्र करना कि वे प्रसम्पवित्र ठहरें जे। कुछ उन से छू जाएगा वह पवित्र ठहरे 🛭 इ०। फिर पुत्री सहित हास्त का भी श्रीमपेक करना ब्रीर यों उन्हें मेरे लिये याजक का काम करने की पवित्र करना ॥ ३९ । श्रीर इसारसियों की मेरी यह श्राचा सुनाना कि घह तेल तुम्हारी पोंठी पोर्छा में मेरे लिये प्रधित्र फ्रांभिषेक का तेल दे। ॥ ३२ । वर्ष किसी मनुष्य की देह पर न<sup>्</sup>डाला जाएँ ग्रीर मिलांवट में चंच 'क्षें चरीखा थ्रीर कुछ न धनाना वह सा पवित्र होगा वह तुम्हारे लेखे पवित्र ठहरें। इइ। जी कोई उस के सरीखा कुछ बनार बा स्रो कोई उस में से कुछ पराये कुलवाले पर लगाए वह थपने लोगो में से नाथ किया जार ॥

३८। फिर यहावा ने मूसा से कहा वेशस नक्षी
श्रीर कुन्दक ये सुगन्ध द्रव्य निर्मल लेखान समेत
ले लेना तील में ये सब एक समान हों। ३५। श्रीर
इन का ध्रूप श्रर्थात् लेगन सिलाकर गन्धी की रीति।
से बासा हुया चीखा श्रीर पवित्र सुगन्ध द्रव्य

<sup>(</sup>१) भूत में चेद्रास्गी। (२) मूल में गिने हुआें के पास धार जांस।

मे कहा है सीपी को बंग किस ने सुम्हें भानेवाले | ४। उस ने उत्तर दिया कि लिखा है मनुष्य क्षेत्रल क्रीध में भागने की जिताया है। 🕒। परवाताय के रीटी में नहीं परन्तु हर एक बात में जी ईख्वर के यात्रय फल लाखा ॥ ८। श्रीर प्रपने , प्रपने मन में यह चिन्हा मत करा कि इमारा पिता इवाहीस है क्वेंकि में तम में करता है कि ईक्टर इन पत्यरी में इग्रा-दीम के लिये सन्तान उत्पन्न कर सकता है ॥ १०। कीर खब भी कुल्हाडी पेडी की खड पर लगी है इस लिये जो जो पेड खच्का फल नही फलता है मेा काटा वाता धीर स्थाम में हाला वाता है। १९। में हो। तम्हें पण्चाताय के लिये चल में व्यवतिमता हेता है परन्तु की मेरे पीके व्याना है सी मुक्त मे व्यधिक शक्तिमान है में उम की ज़तियां उठाने के योग्य नहीं यह सुम्हें पवित्र जातमा से थीर जाग से व्यविसमा देशा ॥ १२ । उम का मृप उम के द्वाध में धै कार घड पपना मारा ग्रानिशन शुहु करेगा चार राजने रोष्ट्र की राते में रुकट्टा करेगा परना भूमी को दन याम में जो नहीं बुक्ती है बलावमा ॥

१३। तथ योगु योरन में व्यवतिनमा सेने की उम पाम जालीन में यर्दन के तीर पर काया॥ १४। परना पारन पर कथके उमें यर्जन लगा कि मुक्ते श्राप के राघ ने वर्षातनमा नेना धयम्य है थार प्या पाप मेरे पाम जाते है। १५। योश ने उस की उता दिया कि बाय ऐमा धाने दे वहीं कि इसी रीति में मय धर्म्स की पूरा करना धर्म चाष्टिये तय उम ने डाने दिया ॥ १६ । योश वयतिममा लेके गुरन्त जन में छवर व्यावा चीर देगी। उस के लिये स्टर्श भान गया थार उम ने र्श्वंग्यर की प्रातमा की कवीत की नार्रे रमारी फैर खपने छपर ग्राम देम्हा ॥ ९७ । थार देगी पर जाकामधानी एई कि पर मेरा प्रिय पुत्र है जिस से में पारत प्रसन्न हू ॥

वाय ॥ २ । यह चानीम दिन थार चालीम रात उपयाम करके पीड़े भृष्या दुव्या ॥ ३ । तय परीचा

मुख से निकलती है जीयेगा ॥ ५ । तब शैतान न उम की पवित्र नगर में ले जाके मन्दिर के कलग्र पर खडा किया॥ ६। थ्रीर उस में कहा जी तू ईप्रवर का पुत्र है तो अपने को नीचे गिरा क्योंकि लिया है कि यद तेरे विषय मंखपने दूती की खाता देगा खैार व तुक्ते राघों राघ उठा लेगे न रा कि तेरे पांच मे पत्यर पर चाट लगे॥ ७। यीशुने उस से कक्षा फिर भी लिया है कि हू परमेश्वर ग्रापने ईज्वर की परीक्षा मत कर॥ 🕒। फिर गैतान ने चन्ने एक स्रति क्वे पर्व्यंत पर ले जाके उम की जगत के मद्य राज्य बीर उन का विभव दियाये॥ 🖰। बीर उस से कहा जा त दंढवत कर भुभे प्रशाम करे ता मै यह सव त्भे देका। १०। तव यीशु ने उस मे कहा दे शैतान दूर हो कोकि लिया है कि तु परमेश्वर प्रपनं ईंग्यर की प्रशास कर पीर केयल उसी की मंद्या कर ॥ १९ । तद्य शैतान ने उस की होडा थीर हैंग्या म्यर्शदृती ने या उम की मेया किई॥

१२। जय योशु ने मुना कि योद्यन यन्दीगृद में राला गया तय गालील का चला गया॥ १३। थार नामरत नगर की छोडकी उस ने कफनाहम नगर में या समुद्र के तीर पर जियुनन कीर नप्ताली के यंशी के मियाना से है साके वास किया।। १४। कि जा घचन विशेषार भविष्यद्वक्ता ने कहा गया घा मा प्ररा प्रेचि॥ १५ । कि जियुजून का देश थीर नप्ताली का देश समुद्र की थोर यर्दन के उम पार श्रन्यशेषियों का गालील ॥ १६ । की नेगा श्रंधकार में ग्रेंडे चे उन्दों ने यही स्पोति देखी थीर जो मृत्यु के वंश थीर काया में येंठे थे उन पर ज्योति उदय हुई॥

९७। उस ममय से योश उपदेश करने थै।र यह 8. त्य प्रारमा योगु का बंगल में ले गया कारने लगा कि पश्चाताप करा क्योंकि स्थर्ग का राज्य कि शैसान में उस की परीक्षा किस् निकट प्राया है।। १८। योगु ने गालील के समुद्र के तीर पर फिरते हुए दो भाइयों की प्रधात शिमान की को पितर कदायता दे थै।र उस यो भाई खरिदय को करनेटारे ने उम पाम या कटा जी हा धंश्यर का ममुद्र में जाल डालते देखा वयेकि ये महुये थे॥ मुत्र दे तो फट दे कि ये पत्थर राठियां बन, बाव ॥ १९। उम ने उन में करा मेरे पीके आयी में तुम की

मनुष्यों के महूवे वनाकंगा ॥ २०। वे 'तुरन्त जाला } को क्रोडको उस की पीक्रे देा लिये॥ २१। घटां से क्षाग्ने वटके उस ने श्रीर हो भाइया की वर्षात जवदी की पुत्र याकूछ चीर उस की भाई योदन की स्नपने पिता जवदी के स्मा नाव पर ग्रपने जाल सुधारते देखां थार उन्दे बुलाया ॥ २२। थार वे तुरन्त नाव की थीर प्रपने पिता की छोडके उस के पीछे छा लिये॥

२३। तब योशु सारे गालील देश में उन की सभाश्रों में उपनेश करता पुत्रा थीर राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुया थार लागी में हर एक राग थार हर एक व्याधि की चंगा करता हुपा फिरा किया॥ २४। उस की कीर्ति सब सुरिया इंश में भी फैल गई थीर लेगा सब रागियों की जी नाना प्रकार के रागी थै। पीडाओं से दुखी थे थै।र भूतग्रन्ती थीर मिर्गिद्धां थार कर्द्धांतियां का उस पास लाये कार उस ने उन्हें चगा किया ॥ २५ । थार गालील थार दिका-पिल थीर विकश्लीम थीर विद्वदिया से थार वर्दन के उस पार से बही बही भीड़ उस के पीके दा लिई॥

प् श्री भी ह की देखके पर्व्यंत पर चठ गया थीर जब यह वैठा तब उस को शिव्य उस पास खाये॥ २। थ्रीर घट खपना मुद्द खोलके उन्हें उपदेश देने लगा ॥

इ। धन्य व जो मन मे दीन है क्योंकि स्वर्श का राज्य उन्हीं का है। 🞖 । धन्य व जी ग्रीक करते है क्योकि वे शांति पावेगे ॥ ५ । धन्य व जी नम् है क्यों कि व पृथियों के श्राधिकारी होंगे॥ ६। धन्य वे जो धर्म के भूखे थीर प्यासे है को कि वे तूम किये जायेंगे ॥ ९ । धन्य वे जी दयायन्त है क्योंकि उन पर दया किई जायगी॥ 🕻। धन्य ध जिन के मन शुष्ट है क्यों कि वे ईच्टर की देखीं। ए। धन्य व जो मेल करवैये है क्योंकि वे ईश्वर के सन्तान कहा-वेगे॥ १०। धन्य वे जी धर्म के कारण सताये जाते है क्यों कि स्वर्गका राज्य उन्हीं का है।। ९९। धन्य तुम द्या जव मनुष्य मेरे लिये तुम्हारी निन्दा करें ग्रीर तुम्हें सतावे थे।र मूठ बोलते हुए तुम्हारे विषष्ट सव

प्राष्ट्रादित टीग्री क्योंकि तुम स्वर्ग में बहुत फल पार्थोगे . उन्दों ने उन भविष्यद्वक्ताकी की जी तुन से आग्रो चे इसी होति से सताया ॥

१३। तुम पृथियी के लेख है। परन्तु यदि लेक का स्वाद विगाउँ जाय ता वह किस में लेका किया जायगा'. वह तब में किसी काम का नहीं केवल र्याद्य फेंक्रे जाने श्रीर मनुष्यों के पांधों से रैंदि जाने के याग्य है। १४। तुम जगत के प्रकाश हा . जी नार पहाड पर यसा है से। क्रिप नहीं सकता॥ १५। श्रीर लोग दीपक की वारके वर्तन के नीचे नहीं परन्तु दीवट पर रखते दें कीर वह सभी की को घर से है ज्योति देता है। १६। बैंधे ही तुम्हारा प्रकाण मनुष्यों के याजे चमके इस लिये कि वे तुम्हारे भले कामीं का शेखके तुम्हारे म्यायाची पिता का गुणानुवाद करें॥

१९। मत समभो कि में व्यवस्था अचवा भविष्य-द्वक्ताक्षी का पुम्तव लीप करने की श्राया हूं में लाप करने का नहीं परन्तु पूरा करने का श्राया हू ॥ १८। क्योंकि में तुम से सर्च कद्यता हूं कि जय ली श्राकाण थै। पृष्टियो टल न जायें तय लें। व्यवस्था में एक मात्रा ग्राथवा एक विन्दु विना प्ररा दुण नहीं टलेगा ॥ १९ । इस लिये जी की ई इन स्रति होटी श्राचाओं में से एक की लीप करे थीर लोगों की वैषे हो रिखाव वह स्वर्ग के राज्य में उब रे क्वेटा कटावेगा परन्तु जी कीई उन्हे पालन करे ग्रीर मिखां वद स्वर्ग के राज्य में यहां कदावेगा॥ २०। मै तुम से कहता हूर्योद तुम्हारा धर्म्म व्यध्यापकी कीर फरीशियों के धर्म्स में ऋधिक न देखि ती सुम म्यर्ग के राज्य में प्रवेश करने न पाथोगे॥

रे १। तुम ने सुना है कि श्राग्ने के लोगों से फहा गया था कि नरिष्ठसा सत कर श्रीर की कीई नर-दिसा 'करे में। विचारस्थान में दबंद के येग्य टेागा ॥ २२। परन्तु में त्म से कल्ता हू कि की कीई आपने भाई मे श्रकारण क्रोध करे में। विचार स्थान में दक्ड के योग्य टेग्गा थैं।र जो कोई ख्रपने भाई से कदे कि रे तुच्छ से। न्याइयों की सभा में दबह के येग्य हागा प्रकार की खुरी बात कहे।। १२। श्रानन्तित श्रीर श्रीर जी क्रोई कटे कि रे मूर्ख से नरक की श्राग के दब्द के योरेय होता ॥ २३। मेा यदि तू अपना चढावा | ३१। परन्तु तुम्हारी वातचीत हां हां नहीं नहीं देवि . जी कुछ इन से श्रीधक है से उस दुष्ट से दीता है।

येदी पर लाये ग्रीर यहां स्मरण करे कि तेरे भाई के मन मे तेरी स्रोर कुछ है तो खपना चढाया यहां वेदी के सामे क्रोडके चला जा॥ २४। पंटिले अपने भाई में मिलाप कर तब बाके ब्रपना चढावा चढा।। २५। खब्र लीतू अपने मुट्टई के स्मामार्ग में है उम मे द्या मिलाप कर रेसा न हा कि मुद्रई तुभी न्यायी को मैंपि चौर न्यायी मुक्ते प्यारे को मैंपि चौर मु यन्त्रीगृष्ट में डाला जाय॥ २६। में तुभ से सच कटतां टू कि जय ली तृ की ही की ही भर न है व तब ली बर्टी में हूटने न पार्रगा ॥

३८। तुम ने बना है कि कहा गया या कि श्रांख के बटले श्रांख भीग दांत के बदले दांत ॥ ३९। पर मै तम से कहता हूं घरे का साम्रामत करे। परन्तु जी की ई तेरे दक्ति गाल पर घपेडा मारे उस की श्रीर दूसराभी फेर दे॥ ४०। खी तुभा परं नालिश करके तेरा स्राग लेने चाहे उस की देश्टर भी लेने है॥ ४१। जी कीर्ड तुभे श्राध कीश बेगारी से जाय उस के मग कीश भर चला जा ॥ ४२ । जी तुभ से मांगे उस के। दे थैं।र जे। तुभ में ऋृण लेने चादे उस से मुंह मत माह।

२७ । तम ने मुना है कि यारों के लेखों में कहा गया था कि परस्त्रीगभन मत कर ॥ २८ । परन्तु म तम में कष्टता है कि की की है किसी म्ही पर कुहका में ट्राष्ट्रिकरे यह श्रापनं मन में उस में व्याभवार कर चुका है।। २९। जो तेरी दोरेनी यांख तुम्हे ठोकर खिलाई ती उमे निकालके फैक दे कोकि तेरे लिये भला है कि तेरे ग्रोों में में रक या। नाग नेय ग्रीर तेरा सकल शरीर भरक से न हाला जाय॥ ३०। धीर की तेरा दहिना राच तुमें ठीकर खिलायें तो उमें काटक फैंक है कोंकि तेरे लिये भला है कि तेरे खरों में में गक ग्रा नाग है वि थीर तेरा मक्ल ग्रगीर नरक में न हाला जाय ॥

४३। तम ने मुना दै कि कदा गया था कि ग्रपने पहोसी की प्यार कर ग्रीर ग्रपन वैरी से वैर कर ॥ ४४ । परन्तुमै तुम से कप्टता हू कि अपने वृंशियों की प्यार करें। . जी सुम्हें भाष देवे उन की आशीस देखों जो तम में बैर करें उन में भलाई करो थै।र जी तुम्टारा श्रपमान करे थै।र तुम्दे सताव उन के लिये प्रार्थना करे। ४५। जिल्लें तुम श्रापने स्टार्ग-वासी पिता के सन्तान हाणी क्योंकि वह धुरे थी भले लेगो। पर श्रपना मूर्ण उदय करता है श्रीर धर्मियों चीर अधर्मियों पर मेट वरसाता है।। ४६। जा तुम उन में प्रेम करा जा तुम से प्रेम करते है ता वया फल पार्श्रागे . वया कर उगाइनेटारे भी गैसा नक्षें करते है ॥ ४९। ग्रीर जी तुम केवल ग्रापने भाइयें की नमस्कार करी ती कीन सा वहा काम करते हा . व्या कर उगाइनेहारे भी ऐसा नहीं करते दे ॥ ४८ । मा नैसा तुम्हारा स्वर्गवासी पिता सिद्ध है तैसे तम भी सिद्ध दायो ॥

३९। यह भी कहा गया कि जा कीई अपनी स्त्री की त्यामें मेा उस की त्यामपत्र देवे ॥ ३२ । परन्तु में तुम में कप्टता हू कि जो कीई व्यभिचार की होड चैग फिसी देतु में श्रपनी स्त्री की त्यारी में। इस में व्यभिचार करवाता है थै।र जा कोई उम त्यागी हुई में विवाह करें में। परम्त्रीग्रमन करता है।।

ई स्चित रहा कि तुम मनुष्यों की दिखाने के लिये उन के आगी अपने म्यार्ग की क्योंकि यह ईंग्वर का निहासन है।। ३५। न धर्म्म के कार्यन करे। नहीं ते। श्रपनं स्वर्गवासी

३३ । फिर तुम ने मना है वि। व्याप्ते के लोगी से कटा गया था कि कठी किरिया मत या परन्तु परमे-क्टर के लिये श्रपनी किरियाश्री की पूरी कर ॥ ३४। परन्तु में तुम से कहता हु कोई किरिया मत साम्री न धरती की क्योंकि यह उस के चरकों की चीठी है न पिता में कुछ फल न पायागे ॥ यिक्शलीम की वर्षेति यह महाराक्षा का नगर है।

२। इस लिये जय हू दान करे तय ऋपने स्नागी ३६। व्यपनं सिर की भी किरिया मत दा क्योंकि हू | तुरही मत वज्ञा जैसा कपटी लोग सभा के घरी बीर म्फ याल को उजला श्रथया काला नहीं कर सकता है। मार्गी में करते है कि मनुष्य उन की बहाई करे.

है। परन्तु जब तू दान करे तब तेरा दिएना द्याय जी कुछ करे में। तेरा वार्या दाघ न जाने॥ ४। कि तेरा दान गुप्त में हाय छैार तेरा पिता जा गुप्त में देखता है स्त्राप ही तुभी प्रगट में फल देगा॥

 जब त प्रार्थना करे तब कर्पाटियों के समान सत है। क्योंकि मनुष्यों की दिखाने के लिये सभा के घरों में भीर सहकों के कीनों में खडे हाके प्रार्थना करना उन की प्रिय लगता है . मै तुम से सच कदता इं वे अपना फल पा चुकी हैं।। ई। परन्तु जब तु प्रार्थना करे तब प्रपनी कीठरी में जा भीर द्वार मुन्द-के अपने पिता से जो ग्राप्त में है प्रार्थना कर और तेरा पिता जा गुप्त में देखता है तुकी प्रगट में फल देशा ॥ ९ ॥ प्रार्थना करने में देवपूजकों की नाई वंहत व्यर्थ वार्त मत बाला करा क्योंकि वे समभते हैं कि इमारे बहुत बोलने से हमारी सुनी जायगी॥ L । या तुम उन की समान मत हाखी क्योंकि तस्टारे मांगने के पहिले तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें क्या क्या स्नावज्यक है। ए। तम इस रीति से प्रार्थना करा . हे हमारे स्वर्गवासी पिता तेरा नाम पवित्र स्वर्ग में वैमे पृचिवी पर पूरी होय॥ १९। हमारी दिन भर की रोटी काल हमें है। १२। कीर जैसे इम श्रपने ऋषियों की समा करते है तैसे हमारे डाल परन्तु दृष्ट से बचा क्रियोंक राज्य छै।र परा-क्रम थार महिमा सदा तेरे है . थामीन]॥

१४ । जो तुम मनुष्यों के ग्रपराध चमा करा ता तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें भी क्षमा करेगा ॥ १५ । परन्तु को तुम मनुष्यों के श्रपराध क्षमा न करी ती तुम्हारा पिता भी तुम्हारे श्रपराध क्षमा न करेगा॥

९६। जब तुम उपवास करा तब कर्पाटेयों के

में तुम मे सब कहता हू वे अपना फल पा चुके हैं॥ | ए मनुष्यों को नहीं परन्त् अपने पिता की जो गुप्त र्म है उपवासी दिखाई देवे कीर तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुभी प्रगट में फल देगा ॥

१९। श्रापने लिये पृचियी पर धन का सचय संत करा जहां की डा ग्रीर कार्ड विगादते है श्रीर जहां चार बेंध हते थार बुराते हैं ॥ २०। परन्तु श्रपने लिये स्र्या में धन का संवय करे। जहां न की डा न काई विगाहता है थै।र जहां चार न संघ देते न चुराते है n २१। क्योंकि जहां तम्हारा धन है तहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा ॥ २२ । शरीर का दीपक ग्रांख है इस लिये यदि तेरी श्रांख निर्मल है। ते। तेरा सकल श्रारीर र्वाजयाला देशा॥ ३३। परन्तु यदि तेरी श्रांख धुरी हो तो तेरा सकल शरीर ख्राधियारा होता . जी ज्योति तम में है से। यदि ग्रंधकार है ते। यह ग्रंध-कार कैंग वहा है। २४। कोई मनुष्य देर स्वामियी की मेया नहीं कर सकता है क्योंकि यह एक मे यैर करेगा थार दूसरे की प्यार करेगा अध्या एक से लगा रहेगा और दूसरे कें। तच्छ जानेगा . तुम ईश्वर थीर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो ॥ २५ । इस लिये में तुम में कहता हू श्रपने पास को लिये किया जाय॥ १०। तेरा राज्य क्षाच्र तेरी इच्छा जैसे चिन्ता मत करी कि इस वया खार्यंगे चीर क्या पीयेंगे थार न अपने शरीर के लिये कि क्या परिशेंगे. क्या भीतन से प्राग ग्रीर वस्त से ग्ररीर वहा नहीं है। रेई। स्राकाश के पिक्यों की देखें। . हे न होते ऋगों की क्षमा कर ॥ १३। थार इसे परीक्षा में मत है न सबते है न खतों में बटारते है तीभी तुम्हारा स्टर्गीय पिता उन की पालता है . क्या तुम उन से यहे नहीं है। । २७ । तुम में से कीन मनुष्य सिन्ता करने में अपनी ग्राष् के दीड़ की एक दांच भी बठा सकता है। २८। ग्रीर सुम यम्त्र को लिये क्यों चिका करते हा . खेत के सेसन फूली की देख ला ये कैसे वहते है . वे न परिश्रम करते है न कातते हैं॥ २० 1 परन्तु में तुम से कहता हूं कि मुलेमान भी श्रापने सारे समान उद्मासबय मत होग्रो कोकि छ श्रापने मुंह विभव में उन में में एक की सुल्य विभूषित न शा॥ मली करते हैं कि मनुष्ये। की उपवासी दिखाई 30। यदि ईड्टर खेत की घास की जी आज है बीर देश में तुम से मच कहता हूं वे श्रापना फल पा कल चूल्टे में भोंकी जायगी ऐसी विभूषित करता है सुके हैं॥ १९। परन्तु जब हू उपवास करे तब अपने तो है अल्प विज्वासिया क्या वह बहुत अधिक करके सिर पर तेल सुल ग्रीर अपना मुंह धा ॥ १८। कि तुम्हें नहीं पहिरावेगा ॥ ३९। सा तुम यह चिन्ता

मत करे। कि इस का खायेंगे श्रधवा का पीयेंगे श्रधवा | क्या परिस्तो ॥ ३२ । देवपू बक्त लाग दन सब ब जुबी का खोज करते हैं। श्रीर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता थै कि तुम्हें इन सब बस्तु थे। का प्रयोजन थै ॥ ३३ । पहिले ईश्वर के राज्य थै।र उस के धर्म का खेल करा तब यह सब बस्तु भी तुम्हें दिई जायेंगी ॥ ३४। से। कल के लिये चिन्ता मत करे। क्योंकि कल श्रपनी वस्तुयां के लिये ग्राप ही चिन्ता करेगा . हर एक दिन को लिये चसी दिन का दुःख बहुत है।

9. दूसरी का विचार मत करी कि तुम्हारा विचार न किया जाय॥ २। भ्योंकि जिस विचार से तुम विचार करते हो उसो से तुम्हारा विचार किया जायगा थै।र जिस नाप चे तुम नापते देा उसो से तुम्हारे लिये नापाःजायगा ॥ ३। जो तिनका तेरे भाई को नंत्र में है उसे तू क्यो दखता है थार तेरे हो नंत्र में का लट्टा तुसी नही मुर्भता ॥ ४ । अथवा तू अपने भाई वे क्योंकर कदगा रिष्टिये में तेरे नेत्र से यह तिनका निकालू श्रीर इस तिरे ही नेत्र में लट्टा है॥ ५। दे कपटी पहिले श्रपने नेत्र से लट्टा निकाल दे तव तू अपने भाई को नेत्र से तिनका निकालने की श्रक्की रीति से देखेगा ॥ ६। पवित्र वस्तु कुत्तों का मत देखी धार श्रपने मातियां को। यूग्ररीं के श्रागे मत फैंको ऐसा न दे। कि ध उन्हें ·श्रपन पार्वा से रैांदें श्रीर फिरके तुम की फाड डाले ॥ े ७ । मांगो तो तुम्हें दिया जायगा ढूंको तो तुम पाश्रीमें खटखटाथ्री तो तुम्हारे लिये खोला जायमा ॥ विशेषिक की कीई मागता है उसे मिलता है भाग जा ठूठता है सा पाता है ख़ीर जा खटखटाता है उस के लिये खोला जायगा॥ ए। तुम में व कीन मनुष्य है कि यदि उस का पुत्र उस से राटी मागे ता उस की पत्थर दशा ॥ १०। श्रीर की वह मकली मागे तो क्या यह उस की साप देगा ॥ ९९। से यदि तुम ख़ुरे हाक अपने लडकों का अच्छे दान देने जानते क्षा तो कितना श्राधिक करके तुम्हारा स्वर्गवासी कोई मेरी यह वार्त सुनके उन्हे पालन न करे उस पिता उन्हें। की जी उस से मागते हैं उत्तम अस्तु की उपमा एक निर्वृद्धि मनुष्य से दिई जायगी जिस

से करे तुम भी उन से बैसा ही करें। क्यों कि यही ब्यवस्था थे। भविष्यद्वक्तांथां के पुस्तक का सार है। १३। सकेत फाटक से प्रवेश करी क्योंकि चौड़ा है वह फाटक थ्रीर चाकर है वह मार्ग जा विनाश

को पहुचाता है श्रीर बहुत हैं जो उस से पैठते हैं ॥ १४। वह फाटक कैंसा सकेत श्रीर वह मार्ग कैंसा सकरा है जो जोवन को पहुचाता है स्रोर घोडे है ने। उसे पाते है ॥

१५। भूठे भविष्यद्वक्ताक्षा से चाैकस रहा का भेडों के भेष में तुम्हारे पास श्राते है परन्तु श्रन्तर मे लुटेब हुड़ार है। १६। तुम उन को फला से उन्हे पहिचानागे . य्या मनुष्य कांटों के पेड से दाख अधवा कटकटारे से गूलर ताहते है। १७। इसी रीति से इर एक श्रच्छा पेष्ठ श्रच्छा फल फलता है श्रीर निकम्मा पेड़ बुरा फल फलता है।। १८। श्रच्छा पेड बुरा फल नही फल सकता है थार न निकम्मा पेड खट्या फल फल सकता है। १९। जो जो पेड अच्छा फल नहीं फलता है से काटा जाता थै।र श्राग में हाला जाता है॥ २०। से। तुम उन के फलें। से उन्हें पहिचानेागे॥

२१। इर एक जो सुक्त चे हे प्रभु हे प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा परन्तु वहीं जे। मेरे स्वर्गवासी पिता की इच्छा पर चलता है ॥ २२। उस दिन में बहुतेरे मुक्त सं कहेंगे टं प्रभु हे प्रभु बगा इम ने श्राप के नाम से भविष्यद्वाक्य नहीं कहा थार श्राप के नाम से भूत नहीं निकाले थे।र श्राप के नाम से बहुत श्राश्चर्य कर्म नहीं किये॥ २३ । तब मै उन से खोलके कडूंगा मै ने तुम को कभी नहीं जाना दे कुकर्म्भ करने होरी मुक्त से दूर देखि। ॥-

२४। इस लिये जा कोई मेरी यह बाते सुनके उन्दे पालन करे में उस की स्पमा एक धुद्धिमान मनुष्य से देकारा जिसने श्रपना घर पत्थर पर बनाया॥ २५ । थार मेर बरसा था बाढ ग्राई बा। ग्रांधी चली थैं।र उस घर पर लगी पर वह नहीं गिरा क्यों कि उस की नेव पत्थर पर डाली गई थी।। २६। परन्तु जो देगा॥ १२ । जो कुछ तुम चाइते हो कि मनुष्य तुम ने श्रपना घर बालू पर बनाया ॥ २९ । स्रीर मेद

बरसा, मेा बाढ आई भी आधी चली भीर उस घर पर लगो और घट गिरा धार उस का वहा पतन हुआ। ३६ । जब योशु यह , बाते कह चुका तब लोग उस के उपदेश से अचिमत हुए ॥ २९ । क्योंकि उस ने अध्यापको की रीति से नहीं परन्तु अधिकारी की

रीति से उन्हें उपःश दिया।

सकते है। ३। योगु ने हाथ वका उसे कूको कहा में तो चाहता हूं शुद्ध हो जा. श्रीर उस का कीट देख किसी से मत कह परन्तु जा श्रपने तर्द याजक लोगों पर सादी द्वान के लिये चढा ॥

५। जब योगुने कफर्नाष्टुम मे प्रवेश किया तव एक शतपति न उस पास था उस से विनती किई॥ ६। कि दे प्रभु मेरा सेवक घर से प्रद्वीग रेगा से श्रांति पीडित पड़ा है। 9। यीशु ने उस से फाटा मे श्राक्षे उसे चगा कबगा॥ 🗀 । श्रतपति ने उत्तर दिया कि इंप्रभुमें इस योग्य नहीं कि स्नाप मेरे घर मे श्रावि पर बचन मात्र भी किएये तो मेरा सेवक चगा ष्टा जायगा॥ ए। क्योंकि मै पराधीन मनुष्य हू श्रीर याद्वा मेरे वश में है श्रीर में एक की कहता हू जा तो वह जाता है और दूसरे की ग्रा ता वह ग्राता है श्रीर श्रपनं दास को यह कर तो वह करता है॥ ९०। यह सुनको योशुने श्राचमा किया थ्रीर जो लोग उस को पीड़े से ग्राते घे उन से कदा में तुम से सच कदता हू कि मैं ने इस्रायेली लोगों में भी रेसा खड़ा विक्वास नहीं पाया है॥ ११। श्रीर में तूम से कहता हू कि बहुतेरे लोग पूर्व्य ग्रीर पश्चिम से ग्राके इत्रा-होम भार इसहाक छीर याकूछ के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठिशे॥ १२। परन्तु राज्य के सन्तान बाहर

जाइये जैसा तूने, विख्यास किया है वैसा ही तुर्भे द्वीय ग्रीर उस का सेवक उसी घडी चगा है। गया ॥ १४। योशुने पितर के घर में आके उस की सास

को पही हुई थ्रीर च्यर से पीडित देखा ॥ १५ । उस ने उस का छाण कूमा थै। र उबर ने उस की क्वीड़ा श्रीर यह उठके उन की सेवा करने लगी॥

१६। साम की लोग यहुत से भूतग्रकी की उस टि• ज्ञाब योग्र वस पर्छत से सतरा तब पास लाये थार उस ने बचन ही से भूता की निकाला वही भीड उस के पीछे हा लिई॥ थार सब रागियों की स्वा किया॥ १९। कि जी र । श्रीर देखी एक कोछी ने स्ना उस की प्रणाम वचन पिशीपाट मीवप्यद्वक्ता से कहा गया था कि कर कहा है प्रभु जा याप चाहे तो मुक्ते गुद्ध कर उस ने हमारी दुर्वलतायों की ग्रहण किया यार रागी को उठा लिया से प्रा देखि॥

१८। योशु ने श्रपने श्रासपास बही भीड़ देखक सुरन्त शुद्ध हा ग्रेंगा ॥ ४ । सब योशु ने उस से कहा उस पार जाने की स्नाज्ञा किई ॥ १९ । स्नीर स्क श्रध्यापक ने श्रा उस से काश दे गुरु जटां जटा श्राप को दिखा ग्रार की चढावा मूसा ने ठहराया उसे जाये तहा मै स्नाप के पीके चलुंगा ॥ २०। यीशु न उस से कहा ले। मंडियो की मार्द श्रीर श्राकाण के पिक्रियों की वसेरे है परन्तु मनुष्य के पुत्र की सिर रप्तने का स्थान नहीं है ॥ २ (। उस के किप्पों मंसे दूसरे ने उस से कहा है प्रभु मुक्ते पहिले जाके अपने पिता की गाइने दीजिये॥ २२ । यीशुने उस से कटा तू मेरे पी छे ही ले थीर मृतकों की श्रपन मृतकों की गाडने है।

> २३ । जय यह नाव पर चढा तव उस के शिष्य उस को पीक्षे हा लिये॥ २४। बीव देखा समुद्र मे रेसे वहें दिलकोरे उठे कि नाव लहरा से कंप जाती धी परन्तु यद माता था॥ २५। तव उस के शियों ने उस पास ग्राक्ते उसे जगाकी कदा दि प्रमु हमे वचाइये इम नष्ट देशते है ॥ २६ 1 उस ने उन से कहा दे ग्रास्य विक्वांसिया स्यों डरते हें। तव उस ने उठके वयार ग्रीर समुद्र की डाटा थै।र वड़ा नीवा ही गया॥ २९। क्रीर घं लोग क्राचमा करके घोल यह कैसा मनुष्य दे कि वयार ग्रीर समुद्र भी उस की याचा मानते है।

२८। जब योशु उस पार गिर्गाशियो के देश मे के अधकार में डाले जायेंगे जहां राना थी। दांत यहुचा तब हा भूतग्रस्त मनुष्य कवरस्थान में से पीसना बागा। १३। तब योशु ने शतपति से कहा निकलते हुए उस से आ मिले सा यहां तो आति

प्रचर्रह थे कि उस मार्री से कोई नहीं जा सकता था॥ २९। थ्रीर देखे। उन्दों ने चिल्लाके कहा दे यीश ईश्वर के पुत्र खाप की इम से क्या काम . क्या ष्याप समय के स्नागे एमे पीडा देने की पटा स्नाये दै॥ ३०। यदुत से मूक्षरी का एक भुगड उन से क्षुक्त ट्रर चरता था॥ ३१। सो भूती ने उस से विन्ती कर कटा जी स्नाप इमे निकालते है तो मुख्रोरी की सुराह में पैठने दीजिये॥ ३२। उस ने उन से कहा जाया थार वे निकलके मूखरी के भुगड मे पैठे थ्रीर देखा मूथरी का सारा भुग्ड कडाडे पर से समुद्र में दीड़ गया श्रीर पानी में डूब मरा ॥ ३३। पर चरवारे भागे थार नगर मे जाके सब वाते थीर भृतग्रनी की कथा भी भृनाई॥ ३४। ग्रीर देखी मारे नगर के लाग यीश में भेंट करने की निकले श्रीर उम को देखके विन्ती किई कि हमारे सिवानों से निकल-ताइये ॥

# र्ट, श्रीशुःनाय पर चक्रके उम पार जाके अपने नगर में पहुंचा ॥

र । देग्रा लाग एक प्रद्वांगी की खाट पर पडे ष्ट्रण उम पाम लाये श्रार योश ने उन्हा का विश्वास देखके उस प्रद्वांगी से कहा है पुत्र ठाठम कर तेरे याप समा किये गये है॥ ३। तब देखी कितने श्रध्यापकों ने अपने श्रपने सन में करा यह तो ईप्रवर को निन्दा करता है। । । योश ने उन के मन की याते जानके कष्टा तुम लोग श्रपने श्रपने मन में केंगे युरी चिन्ता करते हो ॥ ५ । कीन वात सहज है यह करना कि तरे पाप समा किये गये है अधवा यह कहना कि उठ श्रीर चंल ॥ ६ । परन्तु जिम्ती तुम जाना कि मनुष्य के पुत्र की पृष्टिकी पर पाँप चमा करने का श्राधिकार है (तय उस ने उस श्रद्धांगी में कहा) चठ अपनी 'राष्ट्रं चठाके अपने घर की जा॥ े। यह रठके श्रपने घर कें। चला गया ॥ 🗀 लोगी ने यर देखके अचभा किया और ईप्रवर की म्तृति किर्द जिम ने मनुष्यों का ऐमा श्रीधकार दिया॥

C। बदां से आगे बढ़को घीशू ने एक मनुष्य की

मती था श्रीर उस से किहा मेरे पी है श्रा . तब बंह उठके उस के पीड़े देा लिया ॥ १०। जब यीश घर में भोजन पर बैठा तब देखे। बहुत कर उगाइनेहाँरे श्रीर पापी लोग स्ना उस के श्रीर उस के शिप्यों के मंग्र बैठ गये॥ ९९ । यद देखके फरीभियों ने उस के शिप्यों से कहा तुम्हारा गुरु कर संगाइनेहारी श्रीर पार्पियों के मर्ग क्यों खांता है। ९२। यीशु ने यह धुनको उन से कहा निरोगियों की वैदा का प्रयोजन नहीं है परन्तु रागियों की या ९३ । तुम जॉकी इस का अर्थ सीखा कि मै दया की चाहता हू विल-दान का नहीं. क्योंकि मै धर्मियों का नहीं परन्तु पापिया की परचात्ताप की लिये बुलाने श्राया हू ॥

१४। तय योदन की शिप्यों ने उस पास स्ना कहा धम लाग ग्रीर फरीशी लाग की बार बार उपवास कारते है परन्तु ग्राप के शिष्य उपवास नहीं कारते॥ १५ । घीशु ने उन से कहा जव ला दूल्हा सखाओं के मंग रदे तब ली बंग वे शोक कर सकते हैं . परन्तु च दिन ऋचिंगे जिन में दूंल्हा उन से ऋंलग किया जायगा तव वे उपवास करेगे ॥ १६ । काई मनुष्य कारे कपड़े का टुकडा पुराने यस्त्र में नही लगाता दै क्योंकि यह टुकड़ां यस्त्र से कुछ ग्रीर भी फांड़ लेता है श्रीर उस का फटा वक् जाता है।। ९७। श्रीर लोग नया दाख रस पुराने क्लुप्यों मे नहीं भरते नहीं तो कुष्पे फट जाते है ख्रीर दाख रस यद जाता है थ्रीर कुँप्पे नष्ट होते है . परन्तुं नया दाख रस नये कुप्पा में भरते हैं श्रीर दोनी की रचा राती है॥

१८। योश उन से यह वार्त कहता ही घा कि देखों गंक श्रध्यक्ष ने श्राके उस की प्रशास कर कहा मेरी वेटी ग्रभी मर गर्ड परन्तु खाँच श्राके खपना द्वाच उस पर रखिये ते। वह जीयेगी ॥ १९ । तव यीशु उठके श्रपने शिप्यो समेत उस के पीक्ने ही लिया।

२०। कीर देखा एक स्त्री ने जिस का वारह वरंस से लोड़ वहता था पीछे से ग्रा उस के बस्त के ग्राचल को कृषा॥ २१। क्यों कि र्डस ने क्रिपेने मन में कहा यदि में केंग्रल उस के अस्त्र का क्रुंग्री कर उगाइने के स्थान में बैठे देरेग जिस का नाम तो 'चर्गी हा जाकंगी ॥ २२ '। यीशु ने पीछे फिरके

तुमी चंगा किया है . हो वह स्त्री उसी घडी से चंगी हुई॥

२३ । योशु ने उस प्रध्यक्ष को घर पर पहुचको यजनियों की यौर बहुत लेगों की धूम मचाते देखा। २४। ग्रीर उन से कहा श्रात्मा जाश्री कन्या मरी नहीं पर साती है. ग्रीर वे उस का उपहास करने लगी ॥ २५ । परन्तु जब लाग बाहर किये गये तब चस ने भीतर जा कन्या का श्राथ पकड़ा ग्रीर वह चठी॥ दे । यह कीर्ति उस सारे देश मे फैल गई॥

२७। जब योग वहां से स्नारो वका तव दे। स्रधे पुकारते थीर यह कश्ते हुए उस के पीई हा लिये कि हे दालद की सन्तान हम पर दया की जिये। २८। जब बह घर में पहुचा तब वे ग्रधे उस पास श्राये श्रीर यीश ने उन से कहा का तुम विक्वास करते दी कि मै यह काम कर सकता हू. वे उस से बाले दां प्रमु॥ २९। तब उस ने उन की आंखें कुकी कहा तुम्हारे विश्वास की समान तम की दीवे॥ ३०। इस पर उन की श्रांखि युल गई श्रीर यीश ने उन्हें चिताको कहा देखी कोई इस की न जाने॥ ३१। तीभी उन्हों ने बाहर जाके उस सारे देश मे रम की कीर्ति फैलाई॥

३२। जब वे बाहर जाते चे देखा लाग एक भूतग्रम्त गूंगी मनुष्य की यीशु पास लाये ॥ ३३ । जव भूत निकाला गया तथ गूगा चालने लगा खार लागी ने अचभा कर कहा इसाण्ल में ऐसा कभी न देखा गया ॥ ३४ । परन्तु फरीशियों ने कहा वह भूतों के प्रधान को सदायता से भूता की निकालता है।

३५। तव योशु सव नगरी ग्रीर गावी में उन की सभाग्री में उपदेश करता हुया ग्रीर राज्य का सुसमा-चार प्रचार करता हुआ श्रीर लेगों में हर एक राग थ्रीर दृर एक व्याधि के। चगा करता दुश्राफिरा किया ॥ ३६ । जल उस ने बहुत लोगी की देखा तव उस की उन पर दया आई क्योंकि वे विन रख-वाले की भेड़ीं की नाई व्याकुल ग्रीर किन्नीभन्न किये एण थे॥ ३७। तस्र उस ने स्रापने शिप्यों से कहा

**चसे देखको कहा है पुत्रो का**ठ्स कर तेरे विश्वास ने | लिये कटनी के स्वामी से विनती करी कि वह अपनी कटनी में यानिहारी की भेने॥

१० श्रीशु ने अपने यारह शियों की अपने पास युलाके उन्हें अशुह भतों पर खिछकार दिया कि उन्दे निकालें खीर हर र्क रोग श्रीर दर एक व्याधि की चंगा करें॥ २। बारह प्रेरितों के नाम ये हैं परिला शिमान जो पितर क्रहावता है ग्रीर उस का भाई ग्रन्टिय . जबदी का प्त्र याक्रव ग्रीर उस का भाई योदन ॥ ३ । फिलिप श्रीर वर्षलमई . घोमा श्रीर मती कर उगाइनेहारा . ग्रासफर्ड का पुत्र याकुय ग्रीर सिट्यर्ड जी घट्टर्ड कद्यावता है॥ ४। जिमान कानानी श्रीर विदूदा इस्करियाती जिस ने उसे पकड्याया॥ ५। इन बारही की यीश ने यह आचा देकी भेजा कि अन्यदेशियों की श्रीर मत जाग्री ग्रीर जामिरानियों के किसी नगर मे मत पैठा ॥ ६। परन्त इमायेल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाग्रो ॥ ७ । ग्रीर जाते हुर प्रचार कर कदी कि स्वर्गका राज्य निकट स्राया दे। ८। रागियों की चगा करी की कियों की शुद्ध करी मृतकों की जिलाकी भूतों की निकाली . तुम ने चैत-मेंत पाया है चैतमेत देखा। 🕻 । श्रपने पटुकीं में न सोनान क्यान ताम्बा ख्वा॥ १०। मार्ग के लियेन भोली न दी ग्रंगी न कृतेन लाठी लेग्री क्योंकि व्यनिद्यार श्रापने भाजन के यात्रय है।। १९। जिस किसी नगर श्राचवा गांव में तुम प्रवेश करे। युभी उस में कीन याय है ग्रीर जय लीं वहां से न निकलो नव लों उस के यहां रहे।॥ १२ । छर में प्रवेश करते दृर उस की आशीस देखी॥ १३। जी वह घर येग्ग्य द्वाय ते। तुम्हारा कल्याय उस पर पहुचे परन्तु जी वह योग्य न दीय ती तम्हारा कल्यांग तुम्दारे पास फिर श्रावे॥ १४। श्रीर जी कीई तुम्हें ग्रहण न करे थार तुम्हारी वार्तन सुने उस के घर से ख़्यवा उस नगर से निकलते दुए ख़पने पांठी की धूल काड़ डाला ॥ १५। में तुम से सच कहता हूं कि विचार के दिन में उस नगर की दशा से सदीम कटनी बहुत है परन्तु बनिष्ठार थोड़े हैं ॥ ३८ । इस | ग्रीर ग्रमोरा के देश की दशा सहने येत्रय होती ॥

१६ । देखो में तुम्हें भेडों के समान हुडारी की बीच में भेजता हू से संपी की नाई बुढ़िमान श्रीर कपोतों की नाई मुधै देखो। १९। परन्तु मनुष्ये से चै। अस रहा क्यों कि वे तुम्हे पचायती से सेंपिंगे थ्रीर श्रपनो सभास्रो″मे तुम्हे कोड़े मारेगे॥ ९८ । तुम मेरे लिये श्रध्यद्वीं श्रीर सजाश्री के श्राग उन पर श्रीर अन्य रेशिया पर साची<sup>र</sup> दाने के लिये पहुंचाये जास्रोगो ॥ १८ । परन्तु जब व तुम्हे सेपि तय किस रोति से अथवा क्या करोगे इस को चिन्ता मत करे। क्यों कि जो सुक् तुम को कदना देशा से। उसी घडी तुम्हे दिया 'जायगा॥ २०। त्रीलनेहारे ते। तुम नही द्वा परन्तु तुम्दारे पिता का श्रात्मा तुम में चालता है॥ २९ । भाई भाई को ग्रीर पिता पुत्र की वध किये जाने की सेंपिंगे श्रीर लड्के माता पिता की विष्ढु उठके उन्हें घात करवावेगे॥ २२। मेरे नाम के कारण सब लाग तुम से बैर करेंगे पर जा ग्रन्त ले। स्थिर रहे से दि त्राया पानिगा॥ २३ । जब व तुम्दें एक नगर में सतावे तब दूसरे में भाग जाखी. में तुम से सत्य कदता हू तुम इशयेल के सब नगरी में नहीं फिर चुकेंगों कि उतने में मनुष्य का पुत्र श्राविगा॥ २४। शिष्य गुरु से बड़ा नहीं है श्रार न दास खपने स्वामी से॥ २५। यही बहुत है कि शिष्य श्रापने गुरु के तुल्य श्रीर दास श्रापने स्थामी के तुल्य द्येव . जा उन्दों ने घर के स्वामी का नाम वाल-जिब्रूल रखा है तो व कितना ख्रीधक करके उस के घरवालों का वैसा नाम रखेंगे॥ रई । से तुम उन से मत डरें। क्योंकि कुछ छिपा नहीं है जो प्रगट न किया जायगा श्रीर न कुछ गुप्त है जो जाना न जायगा॥ २७। जी में तुम से ग्रिधियारे में कहता हू उसे उजियाले में करों ग्रीर जी तुम कानी में सुनते द्या उसे कोठो पर से प्रचार करे।॥ २८। उन से मत हरी जी गरोर की मार हालते है पर ग्रात्मा को मार डालने नहीं सकते है परन्तु उसी से डरी ना खात्मा कीर शरीर दोना की नरक मे नाग कर सकता है ॥ २० । क्या सक पैसे मे दा गौरिया नहीं विकतीं तैाभी तुम्हारे पिता विना उन में से एक भी भूमि पर नहीं जिरिती ॥ ३०। तुम्हारे सिर के बाल

भी सब गिने हुए हैं ॥ ३१। इस लिये मत हरी तुम वहुत गौरियाक्रो से क्षधिक मील के हो ॥ ३२। जी कोर्ड मनुष्या के खारी मुभे मान लेगा उसे मे भी खपने स्वर्गवासी पिता के स्नागे मान लेकगा ॥ ३३ । परन्तु जा कोई मनुष्यों के आगे मुक्त से मुकरे उस से मै भी श्रपने 'स्वर्गवासी पिता के श्रागे मुकब्गा ॥ ३४ । मत समभो कि मैं पृषियी पर मिलाप करवाने की स्नाया ष्ट्र में मिलाप करवाने का नहीं परन्तु खङ्ग चलवाने को आया हू॥ ३५। में मनुष्य को उस के पितासे श्रीर वेटी की उस की मां से श्रीर पतोइ की उस की सास से श्रालग करने श्राया हू॥ ३६ । मनुष्य के घर ही के लेगा उस के वैरी होगे॥ ३९। जो माता श्रयवा पिता की मुक्त से श्राधिक प्रेम करता है सी मेरे येग्य नहीं श्रीर जी पुत्र श्रधवा पुत्री की मुक्त से श्रधिक प्रेम करता है से मेरे योग्य नहीं॥ ३८। श्रीर जा श्रापना क्रूय लेके मेरे पीक्टे नहीं श्राता है सा मेरे थाग्य नही ॥ ३९। जा श्रापना प्राख पाने सा उसे खावेगा थार जा मेरे लिये श्रपना प्राय खाबे सा ससे पार्वगा॥ ४०। जो तुम्हे ग्रहण करता है से मुक्ते ग्रहण करता है थैं।र जें। मुभे ग्रहण करता है से।'मेरे भेजनेहारे की ग्रहण करता है। ४२। जी भविष्यद्वक्ता के नाम से भावव्यद्वक्ता की ग्रहण करे से। भविव्यद्वक्ता का फल पांध्या श्रीर जी धर्मी के नाम से धर्मी की 🤊 ग्रह्या करे से। धर्मीका फल पार्वगा॥ ४२। जो कोई इन होटो में से एक की शिष्य की नाम से केवल एक कटोरा ठढा पानी पिलाव मै तुम से सर्व कहता हू वह किसी रीति से अपना फल न खावेगा।

११ जाब योशु अपने बारह शियों की आचा है चुका तब उन के नगरीं में शिवा श्रीर उपहेश करने की वहां से चला॥

२। योद्यन ने बन्दीगृह से खीष्ट के कार्यों का समाचार सुनके आपने शिप्यों में से दो जनों की उस से यह कहने की भेजा ॥ ३। कि जो आनेवाली था से क्या आप ही है अथवा हम दूसरे की बाट नेहिं ॥ ४। योशु ने उन्हें उत्तर दिता कि जो कुछ तुम सुनते थीर देखते ही से जाकी योहन से कही।

प्। कि अधे देखते हैं श्रीर लगड़े चलते हैं के। की शुद्ध किये जाते हैं श्रीर बहिरे सुनते हैं मृतक जिलाये जाते हैं श्रीर कगालों की। सुसमाचार सुनाया जाता है। है। श्रीर जा की है मेरे विषय में ठोकर न खावे से। धन्य है।

9,। जब बे चले जाते थे तब यीशु योद्दन की विषय में लोगों से कहने लगा तुम जगल में क्या देखने को निकले क्या पवन से हिलते हुए नरकट को॥ 🕒 फिर तुम का देखने की निकले का सूदम बस्त्र पाँडेने हुण मनुष्य क्षा . देखा जा मूदम बस्त्र पहिनते हैं सा राजाओं के घरों ने है। ए। फिर तुम क्या देखने की निकले क्या भविष्यद्वक्ता की . हा मै तुम से कहता हू एक मनुष्य की जी भविष्यद्वस्ता से भी श्राधिक है। १०। क्योंकि यह वही है जिस के विषय में लिखा है कि देख में अपने दूत की तेरे श्रामें भेजता हू जा तेरे श्रामें तेरा पन्य वनार्वमा ॥ ११। मै तुम से सच कहता हू कि जी स्त्रियों से जन्मे हैं उन मे से वाहन वर्षातसमा देनेहारे से वड़ा काई प्रगाट नहीं हुआ है परन्तु की स्वर्ग के राज्य मे श्रांत क्रोटा है से। उस से बड़ा है।। ९२। योचन वप-तिसमा देनेहारे के दिनों से ग्रव ली स्वर्ग के राज्य के लिये वरियाई किई जाती है ग्रीर वरियार लेगा उसे से लेते हैं ॥ १३ । क्योंकि योद्दन ली सारे भविष्य-हक्ताक्रो ने क्षार व्यवस्था ने भविष्यद्वासी कही।। १४। श्रीर जो तुम इस वात की ग्रहण करोगे तो जाना कि एलियाह जो श्रानेवाला था सा यही है॥ १५ । जिस की सुनने की कान दें। से सुने॥

१६। में इस समय के लोगों की उपमा किस से देखां. वे वालकों के समान है को वालारें। में वैठके अपने गोगों को पुकारते ॥ १९। श्रीर कहते हैं इस ने तुम्हारे लिये वांसली वालाई श्रीर तुम न नाचे हम ने तुम्हारे लिये विलाप किया श्रीर तुम ने कातो न पीठों ॥ १८। क्योंकि योहन न खाता न पीता श्राया श्रीर व कहते हैं उसे भूत लगा है, ॥ १९। मनुश्र्य का पुत्र खाता श्रीर पीता श्राया है ॥ १९। मनुश्र्य का पुत्र खाता श्रीर पीता श्राया है श्रीर निकारों श्रीर पापियों का मित्र . परन्तु सान श्रापने सन्तानों से निर्दाण, ठहराया गया है ॥

२०। तय वह उन नगरों की जिन्हों में उस के अधिक आश्चर्य कर्म किये गये उलड़ना देने लगा क्यों कि उन्हों ने पश्चाताय नहीं किया। २१। हाय तू के तराजीन . हाय तू के तरीदा . जी आश्चर्य कर्म तुम्हों में किये गये हैं सी यदि सेर और सीना में किये जाने तो बहुत दिन बीते होते कि वि-टाट पहिनकों और राख में बैठकों पश्चाताय करते। २२। परन्तु में तुम से कहता हू कि विचार के दिन में तुम्हारी दशा से सीर और सीदोन की दशा सहने येग्य होगी। २३। शीर है कफ्नी हुम जी स्वर्ग लों कवा किया गया है तू नरक लो नीचा किया जायगा . जी आश्चर्य कर्म तुम में किये गये हैं सो यदि सदोम में किये जाते तो बह आज लों बना रहता। २४। परन्तु में तुम से कहता हू कि विचार के दिन में तेरी दशा से सदोम के देश की दशा सहने येग्य होगी।

२५। इस पर उस समय में योशु ने कहा है पिता स्वर्ग श्रीर पृथिवी के प्रभु में तेरा धन्य मानता हूं कि तू ने इन वाता की ज्ञानवानी श्रीर खुद्धिमानी से गुप्त रखा है श्रीर उन्हें वालकों पर प्रगट किया है। २६। हां हे पिता क्योंकि तेरी दृष्टि में यही श्रव्हा, लगा॥ २९। मेरे पिता ने मुभे सब कुछ सीपा है श्रीर पुत्र की कोई नहीं जानता है केवल पिता श्रीर पिता की कोई नहीं जानता है केवल पुत्र श्रीर वही जिस पर पुत्र उसे प्रगट किया, चाहे॥

रू । हे सब लोगों जो परिश्वम करते श्रीर वोभ से दब दी मेरे पास खाखों में तुम्हें विश्वाम देकगा ॥ रूए। मेरा जूखा खपने कपर लेखों श्रीर मुभ से सीरी। क्वोंकि में नम्र श्रीर मन में दीन हू श्रीर तुम खपने मना में विश्वाम पाश्रीगे ॥ ३०। क्वोंकि मेरा जूखा सहल श्रीर मेरा वोभ इलका है ॥

१२ उस समय में योगु विश्वास के दिन खेतीं में दीको गया श्रीर उस के ग्रिय्य मूखे दें। वालें तोड़ने श्रीर खाने लगें॥ २। फरीशियों ने यह देखके उस से कहा देखिये जी काम विश्वास के दिन में करना उचित नहीं है से श्रीय के श्रिय्य करते हैं॥ ३। उस ने उन से कहा क्या तुम

कनवाना ॥ इदं। फिर उस में से कुछ पीसकर वुकानी कर हालना तब उस में से कुछ मिलापवाले तंब्र में साबीपत्र की आगी जहां पर में तुम से मिला करंगा वहां रखना वह तुम्हारे लेखे परमप्रवित्र ठहरे ॥ इ०। श्रीर की ध्रूप तू वनवारगा मिलावट में उस के सरीखा तुम लोगा अपने लिये श्रीर कुछ न वनवाना वह तुम्हारे लेखे यहावा के लिये पवित्र ठहरे ॥ इ८। जो कोई सूंघने के लिये उस के सरीखा कुछ वनार से अपने लोगों में वह नाश किया कार ॥

३१ फिर यद्योवा ने मूसा से कहा, २। सुन में करी के पुत्र वसलेल् की के पूर्का पाता और यहदा के ग्रीत्र का है नाम लेकर वुलाता हूं॥ ३। थ्रीर में उस की परमेश्वर की भारमा से जा वुद्धि प्रवीयता ज्ञान श्रीर सब प्रकार के कार्यों की समक्ष देनेहारा श्रात्मा है परिपूर्ण करता हूं, 81 जिस से वह ह्याँटी के कार्य युद्धि से निकाल निकालकर सब भान्ति की बनावट में श्रर्थात् से ने चांदी और पीतल में, ५। श्रीर जड़ने के लिये मिंख काटने में श्रीर लकड़ी के खेादने में काम करे। दै। भीर सुन मै दान् के गोत्रवाले अहीसामाक् के पुत्र क्षीचालीकां व को च को च कर देता हू वरन जितने खुद्धिमान दें उन सभी के दूदय में में खुद्धि देता ह कि जितनी बहु खों की बाजा में ने तुभे दिर्द हैं उन सभी की वे वनार, १। अर्थात् मिलापवाला तंबू कीर साक्षीपत्र का सन्द्रक कीर उसे पर का प्रायश्चितवाला ठकना श्रीर संबू का सारा सामान, द। श्रीर सामान सहित मेल श्रीर सारे सामान समेत सीखे सीने की दीवट भ्रीर धूपवेदी, ९। ग्रीर सारे सामान सहित होमवेदी बीर पाये समेत है।दी, १०। बीर काढ़े हुए वस्त्र श्रीर दादन याजक के याजकवाले काम के पश्चिम घस्त्र कीर उस की पुत्री के वस्त्र, १९। चौर स्राभ-पेक का तेल थार पांचक्रस्थान के लिये सुगन्धित धूप दन सभी की छ उन सब आजाओं के अनुसार बनाएं जो में ने सुके दिई है।

१२। फिर यहे। सा ने मूसा से कहा, १३। तू ब्रुखाणितयों से यह भी कहना कि निश्चय तुम मेरे विश्रामदिनीं की मानना व्योक्ति सुम्हारी पीठी पीक़ी में मेरे श्रीर तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है जिस से तुम यह बात जॉन रक्खो कि यहोवा हमारा यवित्र करनेहारा है ॥ १८। इस कारण तुम विषामदिन की मानना क्योंकि बह तुम्हारे लियं पवित्र ठहरा है जो उस की श्रापवित्र करे से। निश्चय मार डाला जाए जो कोई उस दिन से शुक्र कामकास करे वह प्राची श्रपने लोगों के बीच से नाथ किया जार ॥ १५ । इ. दिन तो कामका के किया जाए पर चातवां दिन' परमविधाम का दिन श्रीर यहावा को लिये पवित्र है सा जी कीई विश्वास की दिन में कुछ काम काज करे वह निश्चय मार डाला जाए॥ १६। मेा इसारली विधामदिन की माना करें बरन पीठ़ी पीठी में इस की खदा की वाचा का विषय जानकर माना करें॥ १७। वह मेरे थ्रीर इवार लियों के बीच यदा एक चिन्ह रहेगा क्योंकि कः दिन मे यहीवा ने स्नाकाश स्त्रीर पृथिवी की वनाया श्रीर सातवे दिन विशास करके श्रपना जी ठयसा किया ॥

१८ । जब परमेश्वर मूचा से सोनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका तब उस ने उस की प्रापनी उगर्ली से लिखी हुई साक्षी देनेवाली पत्थर की देंगिं। पिट-यारें दिई ॥

(इस्राएसियो के मूसिपूजा ने क्सने का व्यन ) ,

पर्वत से उत्तरने में विलम्ब्र पर्वत से उत्तरने में विलम्ब्र चुषा तव वे द्वादन के पास एकट्ठे द्वेाकर कहने लगे। यव दमारे लिये देवता बना ले। दमारे थागे प्रागी चले क्योंकि उस पुरुप मूसा की ले। दमें मिस देश से निकाल ले थाया है ने जानिये क्या हुआ।। २। दादन ने उन से कहा सुम्हारी स्त्रियों थीर बेटे बेटियों के कानों से सेने की ले। बालियां हैं उन्हें तीडकर उतारे। खीर मेरे पास ले बाबी।। ३। तब सब लेगों ने उन के कानों से की सेनिवाली

स्मी लोग सूखे दुर तब व्या किया॥ ४ । उस ने क्योकर ईश्वर के घर में जाके भेट की राटियां खाई जिन्हे खाना न उस की न उस की सीराया की परन्तु,कोवल याजको का उचित था॥५। श्रथवा क्या तुम ने व्यवस्था में नहीं पढ़ा है कि मन्दिर में याजक लोगा विश्वाम को दिनो में विश्वासवार की विधि को लघन करते है ग्रीर निर्दीय है। ६। परन्तु मै तुम से कटता टू कि यटा एक है जो मन्दिर में भो यहा है।। 🛭 । जो तुम इस का ग्रर्थ जानते कि में दया की चाइता हू बोलदान की नहीं तो तुम निर्देगिया के। दोषी न ठहराते ॥ 🕒 । सनुष्य का पुत्र विषामवार का भी प्रभु है॥

ए। यहा से जाके यह उन की सभा के घर से श्राया॥ १०। श्रीर देखे। एक मनुष्य था जिस का प्ताय मुख गया था थ्रीर उन्हों ने उस पर दीप लगाने के लिये। उस से पूछा वया विश्वास के दिनों से चगा करना उचित है। ५९। उस ने उन से कहा तुम में से कीन मनुष्य दोगा कि उस का एक भेड ही श्रीर की वह विश्वाम के दिन गर्छ में गिरे तो उसे पऋड़के न निकालेगा ॥ १२ । फिर मनुष्य भेड से कितना वडा है . इस लिये विश्वाम के दिना म भलार्च करना उचित है॥ १३। तव उस ने उस मनुष्य से करा श्रपना राथ वड़ा . उम ने उस की वढाया श्रीर वट फिर दूसरे राथ की नाई भला चगा हो गया॥

१४। तय फरीणियां ने बाहर जाके यीशु के विक्ट स्नापस में विचार किया इस लिये कि उसे ३०। जो मेरे सम नहीं है सो मेरे विक्ट है स्नार जो नाण करं॥ १५ । यट जानके यीशु वहा से चला गया ग्रीर यही भीड उस के पीके हो लिई ग्रीर उस ने उन सभी की चंगा किया ॥ १६ । श्रीर उन्दे हुठ श्राचा दिई कि मुक्ते प्रगट मत करे।॥ ९७ । कि जो वचन विशेषाप्ट भविष्यद्वक्ता से कहा गया था सा पूरा घार्वः॥ १८ । कि देखा मेरा सेवक जिसे मे ने चुना है श्रीर मेरा प्रिय जिस से मेरा मन श्रति प्रसन्न है . में श्रपना खात्मा उस पर रूवंशा श्रीर यद अन्यदेशिया की सत्य व्यवस्था वतावेगा॥ १९। वद न भगड़ेगा न धूम मचावेगा न सङ्कों में कोई उस का शब्द

ने नहीं पढ़ा है कि दाजद ने जब यह श्रीर उस के | सुनेगा॥ २०। वह जब ले। सत्य व्यवस्था की प्रवल न करे तव ला क्चले हुए नरकट की न तीहेगा श्रीर धूर्या देनेहारी बत्ती की न वुक्तार्थगा॥ २१। श्रीर श्रन्यदेशी लाग उस के नाम पर श्राशा रखेगे॥

२२। तव लोग एक भूतग्रस्त अधे श्रीर गूगे मनुष्य के। उस पास लाये श्रीर उस ने उसे चगा किया यक्ता लें। किन बक्त जो स्त्रधा स्त्री गूगा या देखने स्त्री वोलने लगा॥ २३। इस पर संघ लोग विस्मित होको बाले यह क्या दाकद का सन्तान है। रि परन्तु फरीफियो ने यह सुनके कदा यह तो वाल-जिल्लू नाम भूतों के प्रधान की सद्दायता विना भूतों को नहीं निकालता है ॥ २५ । यीशु ने उन के मन की बाते जानके उन से कहा जिस जिम राज्य में फूट पढ़ी है वह राज्य उजड जाता है ग्रीर कोई नगर श्रिष्यवा घराना जिस में फूट पड़ी है नहीं ठहरेगा ॥ र्द् । श्रीर यदि शैतान शैतान का निकालता है तो उस में फूट पड़ी है फिर उस का राज्य क्योकर ठइ-रेगा ॥ २० । ग्रीर जो मे बालजिबूल की महायता से भूतों को निकालता हू तो तुम्हारे चन्तान किस की सहायता से निकालते है. इस लिये वे नुम्हारे न्याय करनेदारे देशो॥ २८। परन्तु जो मै ईंग्वर के स्नात्मा की सदायता से भूता को निकालता हू तो निस्यन्दे ह र्इश्वर का राज्य सुम्दारे पास पद्दुच चुका है।। २९। यदि यलवन्त को कोई परिलेन वाधे तो क्योकर उस वलवना के घर में पैठके उस की सामग्री लूट सके . परन्तु उसे वाधके उस के घर के। लूटेगा ॥ मेरे सग नहीं वटीरता से विषयाता है॥ ३१। इस लिये में तुम से काइता हू कि सब प्रकार का पाप ग्रीर निन्दा मनुष्यें। के लिये बमा किया जायगा परन्तु पवित्र श्रात्मा की निन्दा मनुष्या के लिये नहीं बमा किर्द जायगा॥ ३२ । जो कोर्द मनुष्य के पुत्र के -विरोध में वात कहें वद उस के लिये चमा किई जायगी परन्तु जा कोई पवित्र खात्मा के विरोध मे कुछ कदे वद उस के लिये न इस लाक में न परलाक मे चमा किया जायगा॥

३३। यदि पेड़ को अच्छा कहा तो इस के फल

को भी श्रच्छा कहा श्रध्या पेंडु की निकम्मा कदी। ता उस के फल का भी निक्रमा करे। क्योंकि फल ही से पेड़ पहिचाना जाता है।। ३४। हे संपें। के वय तुम वुरे होके अच्छो वार्त क्योकर कह सकते है। क्योंकि जो मन में भरा है उसी की मुद्द बालता है। ३५। भला मनुष्य मन को भले भड़ार से भली वार्त निकालता है थीर बुरा मनुष्य बुरे भहार से घुरी वाते निकालता है॥ ३६। मै तुम से कहता हू कि मनुष्य जी जा अनर्थ वाते कहे विचार के दिन में दर एक वात का लेखा देंगे॥ ३७। क्योंकि तू श्रापनी द्याता से निर्देश ग्रथवा ग्रपनो याता से दोयो ठहराया जायगा॥

३८। इस पर कितने श्रध्यापको ग्रीर फरीशियो ने कहा हे गुरु इस श्राप से एक चिन्ह देखने चाहते है।। ३ए। उस ने उन्हें उत्तर दिया कि इस समय के दुष्ट ग्रीर व्यभिचारी लेगा चिन्ए कुठते है परन्तु कारे चिन्ह उन का नहीं दिया जायगा केवल यूनस भविष्यद्वक्ता का चिन्छ ॥ ४० । जिस रीति से यूनस तीन दिन थार तीन रात मकली के पेट में था उसी रीति से मनुष्य का पुत्र तीन दिन श्रीर तीन रात पृण्यिवी के भोतर रहेगा॥ ४१। निनवीय लोग विचार के दिन में इस समय के लोगों। के सग खहें हैं। उन्हें दायी ठहरावेगे क्योकि उन्हां ने यूनस का उपदेश सुनको परचात्ताप किया थाँर देखा यहा एक है जी यूनस से भां बड़ा है ॥ ४२। दिच्या की रागी विचार के दिन से इस समय क लोगो के सग उठके उन्हे दोषी ठहरावगी क्योंकि वह युलेमान का ज्ञान युनने को पृष्यियों के खन्त से खाई खीर दसो यहा एक है को सुलेमान से भी वहा है॥

४३ । जब श्रशुद्ध भूत मनुष्य से निकल जाता है तब सूखे स्थाना में विधाम ठूठता फिरता पर नहीं पाता है ॥ ४४। तब वह कहता है कि मै अपने घर मे जहा से निकला फिर जाकगा श्रीर श्राके उसे सूना माडा बुद्दा सुधरा पाता है॥ ४५। तब बद जाक श्रपने से प्रक्र दुष्ट सात श्रीर भूतों की श्रपने स्ता ले याता । पर व भोतर पैठके वहा वास करते हैं ग्रीर वस ममुख्य की पिछली दशा पहिली से वृरी होती।

8६। योशु लोगो से बात करता ही था कि देखा उस की माता ग्रीर उस के भाई बाहर खड़े हुए इस से बोलने चाहते थे॥ ४९। तब किसी ने उस से कहा देखिये ग्राप की माता ग्रीर ग्राप क भाई वाहर खड़े हुए खाय से वेालने चाहते है। ८८। उस ने कहनेहारे की उत्तर दिया कि मेरी माता कान है ग्रीर मेरे भाई कीन है। ४९। ग्रीर श्रपने शिप्यो की श्रोर श्रपना राध वढाके उस ने करा देखा मेरी माता श्रीर मेरे भाई॥ ५०। क्योंकि की कीई मेरे स्वर्गवासी पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई थार वहिन थार माता है॥

१३. उस दिन यीश घर से निकालको समुद्र को तीर पर बैठा ॥ २। क्रीर ऐसी वडा भीड़ उस पास एकट्टी हुई कि वह नाव पर चठुको बैठा श्रीर सब लोग तोर पर राई रहे ॥ ३ । तंब उस ने उन से दृष्टान्ता में बहुत सो वाते कहीं कि देखा एक वानेदारा वीज वाने का निकला ॥ ४ । बाने में कितने बीज मार्ग की ग्रीर तिरे थैं।र पंक्रियों ने प्राक्ते उन्हे चुर्जा लिया ॥ ५। कितने पत्यरेली भूमि पर गिरे जहां उन की बहुत मिट्टी न मिली श्रीर बहुत मिट्टी न मिलने से व वेग चर्मे ॥ ६ । परन्तु सूर्ण उदय द्वीने पर व सुलस गये थीर जड़ न पक्रहने से सुख गये।। 9 । कितने काटों के बीच में गिरे ग्रीर कांट्रो ने बढ़के उन की दवा हाला ॥ ८ । परन्तु कितने खट्की भूमि पर गिरे श्रीर फल फले कोई मैं गुयो कोई साठे गुयो काई तीस गुर्णे॥ ए । जिस की सुनने की कान दें। से। सुने॥

१०। तव शिष्यों ने उस पास स्त्रा उस से कहा श्राप उन से द्रृष्टान्ता में क्या वालते है ॥ ११। उस ने उन की उत्तर दिया कि तुम की स्वर्ग के राज्य के भेद जानने का ऋधिकार दिया गया है परन्तु उन का नहीं दिया गया है॥ १२ । स्थोकि जी काई रसता है उस की श्रीर दिया जायगा श्रीर उस का छड़त द्यागा परन्तु जो काई नही रखता है उस से जो कुक चस की पास है सो भी ले लिया जायगा ॥ १३। इस है . इस समय के दुष्ट लोगो की दथा रेसो होगी॥ लिये मैं उन से हृष्टान्ती में बोलता हू क्योंकि वे देखते

हुए नहीं देखते हैं थार सुनते हुए नहीं सुनते थार ना कहा है स्वामी क्या खाप ने श्रपने खेत मे श्रच्का बीज , ब्रुक्तते-हैं ॥-१४ । श्रीर पिश्रैयाइ की यह भविष्यद्वाणी न ब्रीया . फिर जंगली दाने उस में कहां से स्राये ॥ वन में पूरी होती है कि तुम स्वते हुए सुनागे परन्तुं रिष्। उस ने उन से कहा किसी वैरी ने यह किया नहीं बूकींगी श्रीर देखते हुए देखांगे पर तुम्हें न है . दासी ने उस से कहा श्राप की इच्छा होय ती मुक्तेगा ॥ १५ । क्योंकि इन लेगों का मन मेटा हो गया है श्रीर वे कानों से ऊंचा सुनते है श्रीर श्रपने नेत्र मुद्र लिये है ऐसान हा कि वे कभी नेत्री से देखे थीर कानी से सने थीर मन से समर्भे थीर फिर जावे थै। में उन्हें चगा कहं॥ १६। परन्तु धन्य तुम्हारे नेत्र कि वे देखते हैं श्रीर तुम्हारे कान कि व हुनते हैं। १९। क्योंकि मे तुम से सच कहता हूं कि ना तुम देखते हा उस का बहुतरे भविष्यद्वकास्री श्रीर धर्मियों ने देखने चाहा पर न देखा श्रीर की -तुम सुनते हो। उस का रुनने चाहा पर न रुना॥

१८। से तुम घोनेहारे के द्रष्टान्त का वर्ष हुना॥ १ए। जो काई राज्य का वचन सुनक नहीं व्रक्तता हैं उस के मन में जा कुछ घाया गया था सा वह दुष्ट श्राके छीन लेता है. यह वही है जिस में बीज मार्ग की ग्रोर बीया गया॥ २०। जिस मे बीज पत्थरैली भूमि पर वीया गया सी वही है जी वचन का इनके हरना स्त्रानन्द से ग्रह्य करता है। २१। परन्तु उस में जड़ न वधने से वह घोड़ी बेर ठहरता है स्त्रीर वचन के कारण क्रोश श्रधवा उपद्रव होने पर तुरन्त ठोकर खाता है॥ २२। जिस में बीज कांटों के बीच में वाया गया से बही है जो बचन रूनता है पर इस में दृष्टान्तों में श्रपना मुद्द खोलूगा जो बाते जगत की ससार की चिन्ता श्रीर धन की माया बचन का दबाती उत्पत्ति से गुप्त रहीं उन्दे बर्धन करगा से पूरा होवे॥ है,श्रीर वह निकास होता है।। २३। पर जिस मे वीज शक्की भूमि पर द्याया गया से। दही है जो द्यान श्रीर उस के शिष्यों ने उस पास आप कहा खेत के स्नके व्रुक्तता है ग्रीर ब्रह्ता फल देता है ग्रीर काई जंगली दाने के दृष्टान्त का श्रर्थ हमे समकाइये। सै। मुर्चे कार्ड साठ मुखे कोर्ड तीस मुखे फलता है। | ३०। उस ने उन की। उत्तर दिया कि जी श्रच्छा

के राज्य की उपमा एक मनुष्य से दिई जाती है जिस मसार है श्रव्हा बीज राज्य के सन्तान है श्रीर जगली ने श्रपने खेत में श्रच्का बीज बाया॥ २५। परन्तु जब बीज दुष्ट कं सन्तान है ॥ ३९। जिस बैरी ने उन् लाग से ये ये तब उम का वैरी खाक गेहू के बीच को बाया सा शैतान है कटनी जगत का खन्त है में जगली बोज बोक चला गया।। २६। जब श्रकुर श्रीर काटनेहारे स्वर्गदूत है। ४०। से जैसे जगली , निक्सले श्रीर वाले लगों तव जंगली दाने भी दिखाई दाने वटोरे जाते श्रीर श्राग से जलाये जाते हैं वैसा दिये॥ २९ । इस पर गृच्स्य के दासों ने श्रा उस से ∫ही इस जगत के श्रन्त में टेंगा॥ ४१ । मनुष्य का

इस जाको उन को बटोर लेवि॥ २९। उस ने कहा सा नहीं न हा कि जंगली दाने बटोरने में उन के स्या ग्रेड भी उखाड़ लेखी ॥ ३०। ऋटनी लीं दोनीं का एक संग बढ़ने देखो ख़ीर कटनी के समय में में काटनेहारीं से कहूगा पहिले जंगली दाने खटारके जलाने के लिये उन के गट्टे खांधा परन्तु गेहू का मेरे खते में एकट्टा करे।॥

३१। उस ने उन्हें एक श्रीर दृष्टान्त दिया कि स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने की नाई है जिसे किसी मनुष्य ने लेके श्रपने खेत में बेाया॥ ३२। वह ता सब बीजों से होटा है परन्तु जब वह जाता तब साग पात से बड़ा दोता है श्रीर ऐसा पेड़ हो जाता है कि स्राकाश के पक्षी स्राक्षे उस की डालियों पर बसेरा करते हैं॥ ३३। उस ने एक ग्रीर हृष्टाना उन से कहा कि स्वर्ग का राज्य खमीर की नाई है जिस की किसी स्त्री ने लेके तीन पसेरी ग्राटे में किया रखा यद्दां लें कि सब खमीर द्वा गया।

३४। यह सब बाते यीशु ने दृष्टान्तों में लागीं से क हीं श्रीर विना दृष्टान्त से उन की कुछ न कहा॥ ३५। कि जी वचन भविष्यहक्ता से कहा गया था कि

३६ । तव योशु लोगों को विदा कर घर में श्राया २४ । उस ने उन्हें दूसरा दृष्टाना दिया कि स्वर्ग वीज वाता है से मनुष्य का पुत्र है ॥ ३८ । खेत तो प्त्र श्रपने दूतों को भेजेगा श्रीर घे उस के राज्य में से सब ठोकर के कारणों का श्रीर कुक्तम्में करनेदारों की घटोर लेगे ॥ ४२ । श्रीर उन्दे श्राग के कुड में डालेंगे जदां राना श्री दांत पीसना देगा ॥ ४३ । सब धम्मी लोग श्रपने पिता के राज्य में मूर्ण की नाई चमकींगे . जिस की सुनने के कान दों से सुने ॥

88। फिर स्वर्ग का राज्य खेत में किपाये हुए धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाकी ग्राप्त रखा श्रीर घट उस के श्रानन्त्र के कारण जाके श्रपना सब कुछ घेचके दस खेत का मील लेता है। 8५। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्योपारी के समान है जो श्रच्छे मेगितेयों का टूंडता था। 8६। उस ने जब एक बड़े मेगित का मोती पाया तब जाके श्रपना सब कुछ घेचके उसे मील लिया।

89। फिर स्वर्ग का राज्य महाजाल के समान है जो समुद्र में हाला गया श्रीर एर प्रकार की महालियों की घेर लिया ॥ 85। जब घट भर गया तय लोग उस की तीर पर बींच लाये थीर बैठके अच्छी अच्छी की पात्री में बठारा थीर निकम्मी निकम्मी का फेंक दिया ॥ 85। जगत के खन्त में बैसा ही दीगा । स्वर्ग द्त आके दुष्ट्रों का धार्मियों के बीच में से खलग करेंगे ॥ ५०। थार उन्हें थाग के मुंह में हालेंगे जहां रोना थी दांत पीसना होगा ॥

५१। योशुने उन से कटा वया तुम ने यट सब वार्त समभी . वे उस से बोले दा प्रमु॥ ५२। उस ने उन से कदा इस लिये दर एक श्रध्यापक जिस ने स्वर्भ के राज्य की शिक्षा पाई दें गृहस्थ के समान दें जो श्रपने सहार से नई श्रीर पुरानी बस्तु निकालता है॥

५३। जय योशु ये सब हुष्टाना कह चुका तय वहां से चला गया। ५४। ग्रीर उस ने ग्रापने देश में ग्रा उन की सभा क घर में उन्हें ऐसा उपदेश दिया कि वे ग्राचित हो वोले इस की यह चान ग्रीर ये ग्राच्या करमें कहां से हुए। ५५। यह च्या वर्ष्ट्र का पुत्र नहीं है, च्या उस की माता का नाम मारियम ग्रीर उस क भाइयों के नाम याकूय ग्रीर योशी ग्रीर प्या उस की मत्र वाहनें हमारे यहा नहीं है। ५६। ग्रीर प्या उस की मत्र वाहनें हमारे यहा नहीं है, फिर उम का

यह सब कर्ता से हुआ। ५७। से। उन्हों ने उस के विषय में ठोकर राई परन्तु योशु ने उन से कहा भविष्यहक्ता अपना देश श्रीर अपना घर कोड़के श्रीर कर्दी निरादर नहीं रोता है। ५८। श्रीर उस ने वर्टी उन के खविश्वास क कारण बहुत आश्वर्ण कर्म नहीं किये।

१८. 'जुस ममय में चीाचाई के राजा हैरीद ने यीशु की कीर्त्ति सुनी॥ २। श्रीर श्रपने सेवकी से कहा यह ता योहन वपतिसमा देनेदारा दे घट मृतकी में से जी उठा है इस लिये श्राश्चर्ण कर्म उम मे प्राट होते हैं ॥ ३ । कोकि रेराद ने अपने भाई फिलिप की मंत्री हेरादिया के कारण योद्दन की पकडक उमे वांधा या ग्रीर यन्दीगृद में हाला था ॥ 🞖 । क्योंकि वाहन ने उस चे कर्राया कि इस स्त्री की रखना तुक की उचित नहीं है। ५। ग्रीर घट उसे मार हालने चाहता ग्रा पर लागा से हरा वहाकि वे उसे भविष्यद्वका जानते र्थे॥ ६। परन्तु हेरोद के जन्मदिन की सभा में छेरे।दिया की पुत्री ने सभा मेनाचकर घेराद का प्रमन्न किया॥ ९। इस लिये उम ने क्रिरिया खाके श्रंगीकार किया कि की कुछ तू मांगे में तुक्षे देवगा॥ ८। यह श्रपनी माता की उस्काई हुई वाली यातन वर्षातममा देनेहारे का मिर यहां घाल में मुक्ते दीजिये॥ ए। तव राजा उटास पुत्रा परन्तु उस किरिया के ग्रार श्रापने सम यैठनेदारी के कारण उस ने देने की श्राचा किर्दे॥ १०। थ्रीर उस ने भेतका यन्द्रीगृष्ट्र में यादन का सिर कटवाया॥ ११। श्रीर उम का मिर चाल में कन्या का पतुचा दिया गया श्रीर यह उस का श्रपनी मा के पास से गई॥ १५। तव उस के कियीं ने श्राकं उस की लोघ को उठ।क गाडा थीर स्नाक योशु से इस का समाचार कहा॥

१३। जब यीश ने यह मुना तब नाव पर चठके वहां से किसी जंगली स्थान में एकान्त में गया थार लोग यह मुनके नगरीं में से पैदल उस के पीड़े हो लिये॥ १४। यीश ने निकलके बहुत लोगों को देखा थीर उन पर दया कर उन के रोगियों का चगा किया॥

१५ । जब सांम हुई तबे उस के शियों ने उस | पास या कहा यह तो जगली स्थान है ग्रीर बेला म्रव बोत गई है सोगो की विदा की जिपे कि वे यस्तियों में जाके श्रपने लिये भीजन माल लेवे॥ १६ । योशु ने उन स कहा उन्दे जाने का प्रयोजन नहीं तुम उन्देखाने की देखे।॥ १९। उन्दोने उस से कहा यहां हमारे पास केंबल पांच राटी श्रीर दा मकलो दे॥ १८। उस न कहा उन का यहां मेरे पास लाखो ॥ १९। तब उस ने लागो को घाष पर बैठन को ब्राज्ञा दिई श्रीर उन पांच राटियों श्रीर दो मक्रीलियों की ले स्वर्ग को ग्रार देखके धन्यवाद किया श्रीर रे।टियां तोड्को शिष्यो की दिई थ्रीर शिष्यो ने सागों का दिई ॥ २०। से। सब खाके तृप्त दुए ग्रीर जो टुकाड़े वच रदे उन्दों न उन को वारद टोकरो भरो उठाई ॥ २१ । जिन्दों न खाया सा स्त्रियों ग्रीर वालको को होड़ पांच सदस पुरुषा के ग्रटकल घे॥

२२। तब योगु ने तुरन्त अपने शिष्यो की द्रुढ श्राज्ञा दिई कि जब ली में लोगों का विदा कर तुम नाव पर चठके मरे ग्रागे उस पार जाग्रे। । २३। वह लोगों की विदा कर प्रार्थना करने का रजान्त मे पर्छ्यत पर चङ्गाया श्रीर सांभ की वहा श्रक्तला था ॥ २४ । उस समय नाव समुद्र के बोच में लहरीं से उक्रल रही घो क्योत्क व्ययार सन्मुख की घो॥ २५। रात क चैाथे पहर में याशु समुद्र पर चलते हुए उन को पास गया॥ २६। शिष्य लोग उस का समुद्र पर चलते देखके घवरा गये श्रीर वाले यद प्रेत है श्रीर हर के मारे चिल्लाये ॥ २७ । योगु तुरन्त उन से वात करने लगा श्रीर कहा ढाढस वांधा मे ष्ट्र डरी मत ॥ २८ । तव पितर ने उस का उत्तर ादया कि दे प्रभु यदि श्राप हो है तो मुक्ते श्रपने पास जल पर याने को याचा दोजिये।। २९। उस ने कदा था . तब पितर नाव पर से उतरके योशु पास जाने को जल पर चलने लगा॥ ३०। परन्तु वयार की प्रचंड देखके यह डर गया श्रीर जय डूयने लगा तय चिल्लाके वेशला हे प्रभु मुक्ते व्यवादये॥ ३१। यागु ने तुरना दाय बढ़ाको उस की यांभ लिया बार उस्से कदा दे अल्पविश्वामी क्या सन्देद किया॥ ३२ । जव वे नाव पर चढ़े तब वयार थम गई ॥ ३३ । इस पर जी लीग नाव पर थे से स्नाक योशु की प्रणाम करके वेलि सचमुच स्नाप ईस्वर के पुत्र हैं॥

३४। वे पार उत्तरके गिनेसरत देश में पहुंचे॥
३५। श्रीर वहां के लोगों ने योशु को चीन्दके श्रासपास के सारे देश में कहला भेजा श्रीर सब रोगिया
को उस पास लाये॥ ३६। श्रीर उस से बिन्ती किई
कि वे केवल उस के बस्त्र के श्राचल की कूव श्रीर
जितनों ने कूशा सब चगे किये गये॥

१५. तब विष्णतीम कं कितने अध्यापकीं श्रीर फरोशियो ने योशु पास आ

काहा ॥ २ । स्त्राप को शिष्य लोग क्यों प्राचीनीं को व्यवहार लघन करते हैं क्योंकि जब वे राटो खाते तय श्रपने दाथ नहीं धोते दें॥ ३। उस ने उन की उत्तर दिया कि तुम भी की श्रपने व्यवहारी के कारण ईश्वर को ग्राचा की लघन करते दे। ॥ 🞖 । क्योंकि ईश्वर ने खाचा किई कि श्रपन माता पिता का श्रादर कर श्रीर जी कीई माता श्रथवा पिता को निन्दा करे से। मार डाला जाय ॥ ५ । ,परन्तु तुम कहते दे। यदि कोई श्रपने माता श्रयवा पिता से कदे कि जो कुछ तुभ को मुभ से लाभ दोता से सकरप किया गया है तो उस की अपनी माता अथवा अपने पिता का स्नादर करने का श्रीर कुछ प्रयाजन नहीं॥ ई। से तुम ने ग्रपने व्यवशरी के कारण ईम्बर की स्राचा को उठा दिया है। ७। हे कपिटया यिशे-याद ने तुम्दारे विषय मे यद भविष्यद्वागो श्रव्हो कहो ॥ 🖺 । कि ये लेगा श्रपने मुह से मेरे निकट श्राते द श्रीर द्वाठा से मेरा श्रादर करते दे परन्तु उन का मन मुक्त से दूर रहता है। ए। पर वे घृषा मेरो रपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों को स्नाजास्रो की धर्मीपदेश ठदराके सिखाते हैं ॥

१०। ग्रीर उस न लोगों को श्रापते पास बुलाके उन से कहा सुना श्रीर बूक्ते॥ ११। जो मुह में समाता है सा मनुष्य की श्रापावत्र नहीं करता है परन्तु जो मुद्द से निकलता है सोई मनुष्य की श्राप्रवित्र करता है॥ १२। तब उस के श्रिप्यों ने ग्रा उस से कहा

क्या श्राप जानते हैं कि फरीशियों ने यह वचन सुनके ठीकर खाई॥ १३। उस ने उत्तर दिया कि १र एक गाइ जा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया है उखाड़ा जायगा॥ १४। उन की रहने दी. वे अधीं की अधे श्रगुवे हैं श्रीर श्रधा यदि श्रंधे की मार्ग वतावे ते। दोनी गढ़े में गिर पहेंगे॥ १५। तब पितर ने उस को। उत्तर दिया कि इस द्रष्टांन्स का अर्थ इसे सम-भाइये॥ १६ । यीशु ने कहा तुम भी क्या यय ला निर्देहि हो। १९। क्या तुम श्रव तो नहीं व्रुक्त ही कि जो कुछ मुद्र में समाता से पेट में जाता है ग्रीर यडाय में फेंका जाता है। १८। परन्तु जा कुछ मुद्र में निकलता है से। मन से वाहर स्नाता है स्नीर वही मनुष्य को अपवित्र करता है ॥ १९ । क्योंकि मन से नाना भाति की कुचिन्ता नरदिसा प्रस्त्रीगमन व्यभिचार चोरी मूठी साम्री ग्रीर ईग्छर की निन्दा निकलती हैं ॥ २०। येटी हैं जा मनुष्य की श्रपियत्र करती हैं परन्तु विन धोये हाथों से भीजन करना मनुष्य को श्रपवित्र नहीं करता है॥

२१। योशु बहा से निकलके सार श्रीर सीदान के सिवानों में गया ॥ २२। ग्रीर देखा उन मिवानों में की रक कनानी स्त्री ने निकलकर पुकारके उस से कहा है प्रमुदाकद के सन्तान मुभ पर दया की जिये मेरी बेटी मूत से प्रति पीडित है ॥ २३। परन्तु उस ने उस को फुंक उत्तर न दिया थीर उस के छिप्ये। ने श्रा उस से विन्ती कर कहा इस के। विदा की जिये क्योंकि यह त्मारे पीक्षे पीक्षे पुकारती है॥ २४। उस ने उत्तर दिया कि इस्रायेल के घराने की खोई हुई भेडों को छोड मै किसी के पास नहीं भेजा गया ष्ट्र॥ २५। तव स्त्रों ने स्ना उस कें। प्रशाम कर कहा है प्रमु मेरा उपकार कोकिये॥ २६ । उस ने उत्तर दिया कि लड़के। की रोटी लेके फ़ुत्ती के ग्रागे फैंकना अच्छा नहीं है॥ २९। स्त्रीने अस्तासच हे प्रमु ते। भी कुते जो चूरचार उन के स्वामियों की मेज से गिरते है हो खाते हैं॥ २८। तब योशु ने उस की उत्तर विया कि है नारी तेरा बिख्वास बड़ा है जैसा तू चाहती है वैसाही तुभी द्याय . ग्रीर उस की घेटी वसी घड़ी से चंगी हुई॥

रेए। यीशु वहां से जाकी गालील की समुद्र के निकट आया और पर्छत पर चढ़के यहां यंठा॥ ३०। और वड़ी यही भीड़ अपने सग लंगड़ों श्रंघों गूंगों हुंडों और बहुत से औरों को लेके यीशु पाम आई और उन्हें उस के चरणों पर डाला और उस ने उन्हें चंगा किया॥ ३१। यहां तो कि जय लेगों ने देखा कि गूगों बेलते हैं हुंडे चंगे नेते हैं लगड़े चलते हैं श्रीर अधे देखते हैं तय अचमा करके इसायेल के ईण्टर की मृति किई॥

३२। तब यीशु ने श्रपने शिष्यी का श्रपने पास व्युलाके करा मुक्ते दन लोगी पर दया आती है क्योंक वें तीन दिन में मेरे सग रहें ई थ्रीर उन के पास कुक खाने की नहीं है श्रीर मे उन की भोजन विना विदा करने नती चाहता हून हा कि मार्ग में उन का वल घट जाय॥ ३३। उस के जिल्हों ने उस में करा एमं इस जंगल में कटो से इसनी राठी मिनंगी कि ष्टम इतनी बड़ी भीड़ की तृप्त करें॥ ३४ । यीगु ने उन से कहा तुमारे पास कितनी राटियां है . उन्हां ने कटा सात ग्रीर घोड़ी भी क्वाटी मकलियां ॥ ३५। तव उस ने लेगों की भूमि पर वैठने की खादा दिई॥ ३६। थीर उम ने उन सात रेशिटवा की खार सक्रीतवाँ को लेके धन्य मानके तोड़ा और श्रपने कियों की दिया ग्रीर शिष्यो ने नोगों की दिया॥ ३९। सी सब र्याकी तृप्त हुम थार जा हुकड़े यच रहे उन्दें। ने उन के सात टोकरे भरे उठाये॥ ३८। जिन्हों ने साया से। स्त्रियों श्रीर बालकी की कोड़ चार महस पुरुष थे॥ ३९। तब यीशु लोगो का विदा कर नाव पर चढ़के मगदला नगर के सिवानी में स्नाया ॥

१६. त्व फरीशियों स्नार स्टूबियों ने योशु पास स्ना उस की परीक्षा करने की उस से चारा कि हमें स्नाकाण का एक चिन्द दिखाइये॥ १। उस ने उन की उत्तर दिया साम की तुम कहते हो कि फरका होगा क्योंकि स्नाकाश लाल है स्नार भीर की कहते हो कि स्नाज साधी स्नावेगी क्योंकि स्नाकाश लाल सीर धूमला है॥ ३। हे कपांटिया तुम स्नाकाश का इप क्षम सकते ४। इस समय के दुष्ट श्रीर व्यभिचारी लेगा चिन्छ टुंठते हैं परन्तु कोई चिन्द उन की नहीं दिया जायगा क्षेत्रल यूनस भविष्यद्वक्ता का चिन्द . तथ वह उन्दें क्रोडके चला गया ॥

Y । उस को शिव्य से। गा उस पार पहुंचको राटी सेना भल गये॥ ६। श्रीर यीशू ने उन से कहा देखी मरीशियों स्नार सद्कियों के खमीर से चैक्स रहा। 9। वे ग्रापस में विचार करने लगे यह इस लिये है कि इस ने रोटी न लिई ॥ 🕻 । यह जानके योशु ने उन से कहा है श्रालपविश्वासिया तुम राठी न लेने को कारक क्यों स्त्रापस में विचार करते हो॥ ए। क्या तुम खब ली नहीं ब्रुक्षते हा ख्रीर उन पांच सहस की पांच राटी नहीं स्मरण करते हा श्रीर कितनी टोकरियां तुम ने चठाई ॥ १० । थीर न चन चार सहस की सात राटी श्रीर कितने टाकरे तुम ने उठाये॥ ११। तुम क्यों नही व्रुक्तते हो कि मै ने तुम की फरीशियों श्रीर सद्कियों के खमीर से चैकिस रहने की जी कहा से रोटी के विषय में नहीं करा। १२। तय उन्टों ने व्रक्षा कि उस ने रोटी के खमीर से नहीं परन्तु फरीशियों ख्रीर सट्टीकयों की शिक्ता से चैक्स रहने की कहा॥

१३ । योशु ने कैसरिया फिलिपी के सिवानों मे श्राके श्रपने शिष्टों से पूका कि सोग वया कहते है मै मनुष्य का पुत्र कीन हू॥ १४ । उन्देाने कदा कितने तो आप की योधन वर्षातसमा देनेहारा कध्ते हैं कितने गलियाह कहते हैं थीर कितने यिरमियाह श्रिषया भविष्यद्वक्तायों में से ग्क कदते हैं ॥ १५ । उस ने उन से कहा तुम क्या कहते ही मै कीन हूं॥ १६। शिमान पितर ने उत्तर दिया कि श्राप जीवते र्देश्यर के पृत्र खोष्ट्र हैं॥ १९। योशु ने उस की उत्तर दिया कि दे यूनस के पुत्र शिमान तू धन्य है स्प्रोकि मांस थ्री लाहू ने नहीं परन्तु मेरे स्थायां पिता ने यह वात तुभा पर प्रगट किई॥ १८। श्रीर में भी उस पर प्रयत्न होंगे॥ १९। में तुभे स्वर्ग के | गया श्रीर उस का मुद्द सूर्यं के तुल्य चमका श्रीर

हो क्या तुम समयों के चिन्द महीं ब्रभ सकते हो ॥ | राज्य की कुंजियां देजगा थीर जी कुछ तू पृथियी पर बांधेगा से स्वर्ग में बंधा हुआ होगा और जो कुछ तू पृषियो पर खोलेगा से स्वर्ग में खुला हुआ द्दीगा ॥ २०। तव उस ने श्रपने शिप्यों की चिताया कि किसी से मत कहे। कि मै योशु जी इह से। खीष्ट्र इं॥

२१। उस समय से योशु अपने शिष्यों की खताने लगा कि सुभे अवक्य है कि यिश्व शलीम में जार्ज श्रीर प्राचीनों थीर प्रधान याजकों थीर श्रध्यापकों से वहुत दु ख उठाकं थार मार डाला जाक थार तीसरे दिन जी उठूं॥ २२। तव पितर उसे लेकी उस की। डांटकी कदने लगा कि दे प्रभु स्नाप पर दया रहे यह ती स्राप की कभी न देशा॥ ५३। उस ने मुद्द फेरकी पितर से कटा दे शैतान मेरे साम्टने से दूर दो तू मेरे लिये ठोकर है क्योंकि तुभी ईश्वर की वातों का नहीं परन्तु मनुष्यों की वातों का सेाच रहता है॥

१४। तव यीशुने अपने शिष्यों से कहा यदि कोई मेरे पीके आने चाहे तो अपनी इच्छा को मारे थ्रीर श्रपना क्रूण उठाके मेरे पीके श्रावे॥ २४ । क्योकि जो कीई श्रपना प्राय वचाने चार्ड से उसे खावेगा परन्तु जी कीई मेरे लिये श्रपना प्राण खोवे से। उसे पार्वगा ॥ २६ । यदि मनुष्य सारे जगत की। प्राप्त करे थ्रीर अपना प्राय गवावे ते। उस की क्या लाभ होगा . अथवा मनुष्य अपने प्राण की सन्ती वया देशा॥ २०। मनुष्य का पुत्र अपने दूतीं को संग श्रपने पिता के रेश्वर्य में श्रावेगा श्रीर तव वह हर रक मनुष्य के। उस के कार्य्य के अनुसार फल देगा॥ २८। मे तुम से सच कहता हू कि जो यहां खडे हैं उन में से कोई कोई हैं कि जब ली मनुष्य की पुत्र की उस के राज्य में श्राते न देखें तब लों मृत्यु का स्वाद न चीखेंगे॥

१७. क्ट्रः दिन के पीछें यीश पितर श्रीर याकूव श्रीर उस के भाई योहन तुम से कहता ह कि तू पितर है थार में इसी पत्थर को लेके उन्हें किसी उसे पर्व्यत पर एकान्त में ले पर अपनी मंडली धनाउता श्रीर परलेक के फाटक | गया ॥ २ । श्रीर उन के आगे उस का रूप घटल

उस का वस्त्र ज्योति की नाई उजला हुआ। ३। थ्रीर देखे। मूचा थ्रीर रिलयार उस के संग्रा घात कारते हुए उन की दिखाई दिये॥ ४। इस पर पितर ने यीश से कहा है प्रभु हमारा यहां रहना अच्छा है. यदि आप की इच्छा हाय ता इम तीन हरे यहां वनार्वे एक स्नाप के लिये एक मूसा के लिये श्रीर रक रिलयाह की लिये॥ ४। यह ब्रालता ही था कि देखे। एक ज्योतिमय मेघ ने उन्हे का लिया थीर देखे। उस मेघ से यह शब्द धुआ कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिस से मैं स्प्रति प्रसन्न दूर उस की सुना॥ हैं। शिष्य सोग यह पुनको श्रीधि मुंह गिरे श्रीर निषट हर गये॥ ७। योशुँ ने उन पास खाके उन्दे हूके कहा उठो हरा मता । । तब उन्हों ने श्रपनी व्यार्ख चठाको योशु को को इके थे।र किसी की न देखा॥ ए। जब वे उस पर्ळ्यत से उतरते थे तव यीशु ने उन की खाचा दिई कि जब ली मनुष्य का पुत्र मृतकों में से मही जी उठे तव लें। इस दर्शन का समाचार किसी से मत कहा।

१०। खीर उस के शिष्यों ने उस से पूका फिर अध्यापक लोग क्यों कहते हैं कि र्यालयाह की पिहले खाना होगा॥ ११। योशु ने उन की उत्तर दिया कि सच है रिलयाह पिहले खाके सब कुछ सुधारिया ॥ १२। परन्तु में तुम से कहता हू कि र्याल याह खा चुका है खीर उन्हों ने उस की नहीं चीन्हा परन्तु उस से जो कुछ चाहा सी किया . इस रीति से मन्ष्य का पुत्र भी उन से दुंख पालेगा॥ १३। तय शिष्यों में बूका कि बह योहन वपितसमा देने-हारे के विषय में इम से कहता है॥

१४। जब वे लोगों के निकट पहुचे तब किसी
मनुष्य ने योग्र पास था घुटने ढेकके उस में कहा।।
१४। दे प्रभु मेरे पुत्र पर दया की जिये वह मिर्गी
के रेगा से खित पीड़ित है कि बार बार थागा में और बार बार पानी में गिर पड़ता है।। १६। थ्रीम
मैं उस की आप के शिष्यों के पास लाया परन्तु वे
उसे चगा नहीं कर सके॥ १९। योग्र ने उत्तर दिया
कि है अविश्वासी थ्रीर इटीले लोगों में कब ली
तुम्हारे संग रहूंगा थ्रीर कब ली तुम्हारे सहूगा.

चस की यहां मेरे पास लाखा ॥ १८ । तव योश ने
भूत की डांटा छीर वह उस में से निकला ' और
लड़का उस घड़ी से जंगा हुआ ॥ १९ । तव शिष्यों
ने निराले में योशु पास थ्या कहा हम उस भूत की
क्यों नहीं निकाल सके ॥ २० । योशु ने उन से कहा
तुम्हारे श्रीविश्वास के कारण क्योंकि में तुम से सत्य
कहता हू यदि तुम की राई के सक दाने के तुख
विश्वास दीय ती 'तुम इस पहाड़ से जी कहोंगे कि
यहां से वहां चला जा वह जायगा खीर कोई काम
तुम से श्रमध्य नहीं होगा ॥ २१ । तीभी जी इस
प्रकार के हैं से प्रार्थना और उपवास विना और

२२। जब व गालील में फिरते थे तब यीशु ने उन वे कहा मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के शेष में पकडवाया जायगा ॥ २३। वे उस की मार डालेंगे खीर बह तीसरे दिन जी उठेगा. इस पर वे बहुत उदास हुए॥

रेष्ठ । जब वे कफर्नाइम में पहुँचे तब मन्टिर का कर लेनेहारे पितर के पास खाके ल्यां खा खा तुम्हारा गुरु मन्दिर का कर नहीं देता है . उस ने कहा हां देता है ॥ २५ । जब पितर घर में खाया तब योशु ने उस के बोलने के पहिले उस से कहा है शिमोन तू ख्या समकता है . पृश्चिघो के राजा लेगा कर खावा खिराज किन से लेते हैं खपने सम्मानी से खावा परायों से ॥ २६ । पितर ने उस से कहा परायों सं . योशु ने उस से कहा तब तो सन्तान बचे हुए हैं ॥ २९ । तोभी जिस्तें हम उन को ठीकर न खिलाई इस लिये तू समुद्र को तीर पर जाके छंसी डाल खीर जो मकली पहिले निकले उस की ले . तू उस का मुद्द खोलने से एक स्पैया पार्थगा उसी की लेके मेरे खीर थापने लिये उन्हें हे ॥

१८. जुनी घडी शिक्यों ने योशु पास ग्रा कदा स्त्रां के राज्य में बड़ा कीन है। १। योशु ने एक बालक को ग्रापने पास बुलाके हन के बीच में खड़ा किया।। ३। श्रीर कहा में तुम्हें सच कहता हू जो तुम मन न फिराग्री ग्रीर बालकों के समान न ही जावी ती स्त्रां के अपने की इस बालक के समान दीन करे से ई स्वर्ग के राज्य में बड़ा है॥ ५। श्रीर जी कोई मेरे नाम से एक ऐसे वालक की ग्रहण करे वह मुक्ते ग्रहण करता है ॥ ई । परन्तु जो कोई इन होटी में से जो मुभ पर विश्वास करते हैं एक की ठीकर खिलावे उस के लिये भला द्वाता कि चक्की का पाट उस के गलें में लटकाया जाता और वह समृद्र के गहिराव में डुवाया जाता ४

9। ठोकरीं के कारण द्वाय संसार . ठोकरें श्रवस्य लगेंगी परन्तु हाय वह मनुष्य जिस की द्वारा से ठोकर लगती है॥ ८। जो तेरा हाथ अथवा तेरा पांच तुमे ठोकर खिलावे तो उसे काटके फेंक दे. लंगडा यथवा टुंडा द्देक जीवन में प्रवेश करना तेरे लिये इस से भला है कि दो हाथ अथवा दो पांच रहते हुए तु खनग्त खारा में डाला जाय ॥ 🖰 । श्रीर जा तेरी ग्रांख तुभे ठाकर खिलावे ता उसे निकालके फैंक दे. काना होके जीवन में प्रवेश करना तेरे लिये इस में भला है कि दो खांखें रहते प्ट्र तूनरक की श्राम में हाला जाय ॥ १० । देखी कि तुम इन क्वेटों में से एक की तच्छ न जाने। क्योंकि में तुम से कहता दू कि स्वर्ग में उन के दूत मेरे स्वर्गवासी पिता का मुंह नित्य देखते है।

११। मनुष्य का पुत्र खोये दूर की घचाने श्राया है। १२। तुम क्या समभते हो . को किसी मनुष्य की मैं। भेड़ दावे थीर उन में से एक भटक जाय ती वया यह निन्नानवे की पराहीं पर क्रीडके उस भटकी हुई की नही जाके ट्रंडता है ॥ १३। श्रीर श्रीर कहा है प्रभु मेरे विषय में धीरज धरिये मै स्नाप मै तुम से सत्य कहता हू यदि ऐसा हो कि वह उस को पाने तो ने निन्नानने नही भटक गई घी उन से ग्राधिक वद उस भेड के लिये ग्रानन्द करता है ॥ किया ॥ २८। परन्तु उसी दास ने वाहर निकलके १४। ऐसा ही तुम्हारे स्वर्गावासी पिता की इच्छा श्रापने संगी दासे में से एक की पाया जा उस की नहीं है कि इन होटों में से एक भी नाश दावे॥

उस की सग एकान्त में उस की समक्ता दे. जी बह|दे॥ रे€। इस पर उस के संगी दास ने उस की तेरी युने तें। तू ने ग्रपने भाई के। पाया है।। १६। पांठीं पड़के उस से विन्ती कर कहा मेरे विषय में परन्तु जो वह न सुने तो गक अथवा दो जन को धीरज धरिये में स्नाप की सब भर दें जेगा ॥ ३०।

राज्य में 'प्रवेश करने न पायोगी॥ ४। जी की की की चंग ले जा कि दी अथवा तीन सावियों के मुंह ये हर एक वात ठहराई जाय ॥ १९। जी वह उन की न माने ता मंडली से कप्ट दे परन्तु सा यह महली की भी न माने तो तेरे लेखे देवपूजक ग्रीर कर उगाइनेहारा सा दीय ॥ १८। मै तम से सच कहता हूं जो कुछ तम पृचिवी पर बांधोगी के स्वर्ग में बंधा दुब्रा द्वागा कीर को कुरु तुम पृष्टियी पर खोलारो के स्वर्श में खुला हुया होगा ॥ १९। फिर मै तुम चे कदता दृंगींद पृणिकी पर तुम में चे दो मन्त्य की कुछ मांगें उस बात के विषय में एक मन दीवें तो वह उन के लिये मेरे स्वर्गवासी पिता की श्रीर में दी जायगी॥ २०। क्योंकि जहां दी श्रथवा तीन मेरे नाम पर एकट्टे होवे तहां में उन के बीच में हू॥ २१। तव पितर ने उस पास आ कहा है प्रभु मेरा भाई के वेर मेरा अपराध करे और में उस की

क्षमा करू. क्या सात बेर लीं॥ २२। यीशु ने उस से कहा में तुक से नहीं कहता हू कि सात बेर लीं परन्तु सत्तर गुर्खे सात बेर लें॥ 🔁 । इस लिये स्वर्ग के राज्य की उपमा एक राजा से दिई जाती है जिस ने व्यपने दासों से लंखा लेने चाहा ॥ 🖓 । जव वह लेखा लेने लगा तब एक जन जी दस सहस ताेंडे धारता था उस के पास पहुंचाया गया॥ २५। जब कि भर देने के। उस पास क्रुक न था उस के स्वामी ने श्राचा किई कि वह श्रीर उस की स्त्री थीर सड़के घाले थीर तो कुरू उस का घा सब वेचा जाय थीर वह ऋग भर दिया जाय ॥ ३६ । इस पर उस दास ने दग्हवत कर उसे प्रशाम किया की सब भर देखाा॥ २९। तब उस दास की स्वामी ने दया कर उसे क्लोड़ दिया ग्रीर उस का ऋण कमा रक सा मुक्ती धारता था श्रीर उस की पंकड़के उस १५। यदि तेरा भाई तेरा श्रापराध करे तो जाके बार गलां दावके कहा जा क्छ तू धारता है मुक्ते

उस ने न माना परन्तु जाके उसे बग्दीगृह में डाला कि जब सें ऋग की भर न देवे तब सें वहीं रहे। ३१। उस के संगी दास स्रोग जी हुन्या घासी देखके बद्दुत उदास द्वुर ग्रीर जाके सब कुछ जी हुआ या अपने स्थामी की यताया॥ ३२। तब उस दास के स्थामी ने उस की श्रापने पास खुलाके उस से कदा हे दुष्ट दास तूने जो मुक्त से बिन्ती किई तो में ने तुमें वह सब ऋग समा किया॥ ३५। से। नैसामे ने तुभा पर दया कि ई वैसा क्या तुभी भी श्रपने संगीदास पर दया करना उचित न घा॥ ३४ । श्रीर उस के स्थामी ने क्रोध कर उसे टड-कारकों के दाय सेंग दिया कि जब लें। वह उस का भव ऋण भर न देवे तब ली उन की हाच में रहे॥ ३५। प्रूही यदि तुम में से हर एक अपने अपने मन मं खपने भाई के श्रापराध समान करे ती मेरा स्वर्गवासी पिता भी तुम से वैसा करेगा।

पार पिटूटिया के सिवानों मे स्नाया॥ २। स्नीर पास या उस की परीक्षा करने को उस से कहा बया किसी कारण से अपनी स्त्री का त्यागना मनुष्य की नारी करके मनुष्यो की उत्पन्न किया॥ ५। श्रीर कता इस देतु से मनुष्य अपने माता पिता की। क्रीडकी श्रपनी स्त्री स मिला रहेगा श्रीर वे दोनों एक तन होंगे॥ ६। से वे क्यागे दो नहीं पर एक तन है इस लिये नो कुछ ईष्टर ने जोडा है उस की मनुष्य ग्रलग श्रीर में तुम में कहता हूं कि जो कोई व्यक्तिचार की। धन या॥

हो। इ थीर किसी हेतु से अपनी स्त्री की त्यातके दूसरी से विवाह करें से परस्त्रीगमन करता है श्रीर जे। उस त्यागी हुई से विवाह करे से परस्त्रीगमन करता है॥ १०। उस के शिष्टों ने उस से कहा याँद पुरुष को स्त्री के संग इस प्रकार का संबंध है तो विवाह करना श्रच्छा नहीं है।। ११। उस ने उन से कहा सब लाग यह अचन ग्रह्म नृती कर सकते हैं केवल वे जिन की दिया गया है ॥ १२। क्योंकि कोई कोई नपुसक है जी माता के नर्भ से रें ही जन्मे थीर कोर्ड कोर्ड नपुंसक हैं जी मनुष्री से नपुसक किये गये हैं श्रीर कोई कोई नपुंसक हैं जिन्हों ने स्टर्भ के राज्य के लिये अपने की न्युंसक किये हैं. के। इस की ग्रष्टक कर सके से। ग्रहक करे॥

१३। तव लेगा कितने वाबकों को योशु पास लाये कि वह उन पर हाथ रखके प्रार्थना करे परना शियों ने उन्हें डांटा ॥ १४ । योशु ने कहा वालकी का मेरे पास स्नाने दो स्त्रीर उन्हें मत खर्जी क्योंकि १६. ज्ञब यीशु यह वाते कह चुका तब स्वर्ग का राज्य रेसें का है। १५। श्रीर वह उन गालील में जाके यर्दन के उस पर हाथ रखके वहां में चला गया।

१६ । श्रीर देखेा एक मनुष्य ने उस पास स्त्रा बड़ी बड़ी भीड़ उस के पीक़े हा लिई ग्रीर उस ने उस से कहा है उत्तम गुरु श्रनस्त जीवन पाने की उन्हें वहा चगा किया ॥ ३। तब फरीशियों ने उस में कीन सा उत्तम काम करं ॥ १९। उस ने उस से कहा तू मुक्ते उत्तम क्यों कदता है . क्रोई उत्तम नहीं है क्षेत्रल एक अर्थात् ईंग्वर . परन्तु जी तू जीवन र्डाचत है। ४। उसने उन की उत्तर दिया क्या तुम में प्रवेश किया चाहता है तो श्राचाश्रों की पालन ने नहीं पढ़ा है कि मृजनहार ने खारंभ से नर छार कर ॥ १८। उस ने उस से कहा कीन कीन खाजा . योशु ने कहा यह कि नरहिसा मत कर परस्त्रीगमन मत कर चोरी मत कर भूठी साबी मत दे॥ १९। थ्रपने माता पिता का श्रादर कर खीर श्रपने पहें।सी के। श्रपने समान प्रेम कर ॥ २०। उस लवान ने उस से कहा इन सभी की में ने श्रपने लड़कपन से पालन न करे॥ ९। उन्हों ने उस के कहा फिर मूसा ने क्यों किया है मुक्ते प्रव क्या घटी है। २१। यीशु ने उस के त्यागपत्र देने बार स्त्री का त्यागने की श्राचा किई॥ कहा जा तू सिंह हुआ चाहता है तो बा खपनी संपति ८। उस ने उन से कहा मूसा ने तुम्हारे सन की बेचके कंगालों की दे खीर तू स्वर्ग में धन पावेगा कठारता के जरण तुम की अपनी श्रपनी स्त्रियां और श्रा मेरे पीक्के हो है। दह जवान यह वात त्यागने दिया परन्तु आरंभ से ऐसा नहीं था ॥ ए। सुनके उदास चला गया क्योंकि उस के। खडुत

वालियों को तोडकर उतारा ग्रीर हायन के पास ले ग्राये॥ १। श्रीर हायन ने उन्हें उन के हाथ से लिया ग्रीर टाकी से गठके एक वहदा ठालकर वनाया तब वे कहने लगे कि हे इतारल् तेरा परमेश्वर की तुमें मिस देश से छुड़ा लाया है वह यही है॥ ५। यह देखके हायन ने उस के ग्रागे एक बेदी बनवाई ग्रीर यह प्रचारा कि कल यहीवा के लिये पर्व होगा॥ ६। से दूसरे दिन लोगो ने तद्के उठकर होमबलि चठाये ग्रीर मेलबलि लेगाये फिर वैठकर खाया पिया ग्रीर उठकर खेलने लगे॥

। तब यदावा ने मूसा से कहा नीचे उतर जा क्यों कि तेरी प्रचा के लेगा जिन्हे तू मिस देश से निकाल ले याया है से। विग्रह गये हैं॥ ८। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा में ने उन की दिई घी उस की सटपट की इकर उन्हों ने एक वक्रश कालकर वना लिया फिर उस की दंडवत किया ग्रीर उस को लिये बलिदान भी चठाया ग्रीर यह कहा है कि हे इसार्यासया तुम्हारा परमेश्वर क्षा तुम्हे मिस देश से छुडा ले आया है से। यही है।। १। फिर यहोदा ने मूसा से कहा मैं ने इन लोगों। की देखा थी। सुन वे इंडीले हैं। १०। से अब मुसे मत रीक मै उन्हें भड़ के के तप से भस्म कर दू थीर तुभा से एक बड़ी कांति उपजाक॥ १९। तब्रं मूर्सा अपने परमेध्वर यद्यावा की यह कहकी मनाने लगा कि है यहावा तेरा कोष श्रपनी प्रजा पर क्यों भडका है जिसे तू वडे सामर्थ्य ग्रीर वलवन्त हाम के द्वारा मिस्र देश से निकाल लाया है॥ १२। मिस्रो लाग यह क्या कहने पाए कि यह उन की ख़ुरे क्रांसिप्राय से खर्चात् पहाड़े। से घात करके. धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। त्र श्रपने भडको द्वर कीप से फिर थ्रीर भाषनी प्रकासी ऐसी द्वानि से प्रकृता॥ १३। प्रपने दासं भ्रजाहोम ६ सहाक् थ्रीर याकूव का स्मरण कर जिन-से तू ने दरपनी ही किरिया खाकर यद करा घाकि में पुश्वारे बंग की स्नाकाश की तारे। के गल्य रुपुत, करुगा थ्रीर यह सारा देश बिस ह न ने चर्चा किई है तुम्हारे वंश की दूशा

कि वह उस का अधिकारो सदा लें रहे ॥ १४। तब यहावा अपनी प्रजा को वह हानि करने से पक्ताया जो उस ने करने को कही थी॥ 🕫 ,

१५। तब मूसा फिरकर साची-की दोनें। पटि-यारं द्वाय में लिये दुर प्रदादृ, से उत्तर चला,उन पंटियाक्रों के तो इधर क्रीर उधर दोनों ऋलंगा पर कुछ लिखा हुआ था॥ १६ । फ्रीर वे पंटियारं पर-में प्रवरकी बनाई हुई घीं श्रीर उन पर की लिखा या वह परमेश्वर का खादकर निखा हुम्रा या। १७। जब यदेश्यूको लोगो को कीलाइल का शब्द सुन पहा तब उसे ने मूसा से कहा कावनी से लहाई का साणव्द सुनाई देता है॥ ९≍। उस ने कडा वह की शब्द है से न तो जीतनेहारी का है श्रीर न धारने हारों का मुक्ते तो गाने का शब्द सुन ,पड़ता है।। १९। कावनी की पास स्राते ही मूर्ना की वह वक्डा थ्रीर नाचना देख पड़ा तव मूझा का कीप भड़क चठा थै।र इस ने पांठयास्त्री की स्रयने दायों से पर्वत के तसे पटककर तोड डाला ॥ २०। तब उस ने उन की बनाये हुए वरू हे की। से स्नाग मे **ढालके फूक दिया श्रेार पीसकर चूर चूर कर डाला** श्रीर जल के जगर फेक दिया श्रीर इसारलियों की उसे पिलवा दिया ॥ २९ । तव मूसा द्वाबन से कदने लगा उन लोगों ने तुक्त से स्था किया कि तू ने उन की इतने बढे पाप में फसाया॥ २२ । द्वादन ने उत्तर दिया मेरे प्रमुका कीय न भडके तू ते। उन लेगों की जानता ही है कि वे बुराई में मन लगाये रहते है। २३। से। उन्हों ने मुक्त से कहा था कि इसारे लिये देवता बनवा का हमारे-स्थागे स्थागे चर्ल क्यों-कि उस पुरुष सूसा की जी इसे सिख देश से धुन्हा लाया है न जारिनये क्या हुछा॥ २४। तब मै ने उन से कहा जिस जिस के पास सीने के गहने दें। वे उन को तोडको उतारें से। जय उन्हों ने उन्हें मुक्त की। दिया श्रीर में ने उन्दे श्राम में डाल दिया तब यह वक्डा निकल यहा ॥ २५ । हायन ने उन लोगी को ऐसा निरकुण कर दिया था कि वे स्रापने विरोधियों के बीच उपहास', के योग्य हुए। सी

<sup>(</sup>१) नूल में कड़ी गर्दनवाले ।

<sup>(</sup>१) मूल में फुराफुराइट।

२३। तं यो शु ने अपने शियो से कहा में तुम से सच कहता हूं कि धनयान की स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा॥ २४। फिर भी में तुम से कहता हू कि ईश्वर के राज्य में धनयान के प्रवेश करने से जंट का सूई के नाके में से जाना सहज है॥ २१। यह सुनके उस के शियों ने निपट अचिभित हो। कहा तब तो किस का त्राय ही सकता है॥ २६। योशु ने उन पर दृष्टि कर उन से कहा मनुष्यों से यह अन्होना है परन्तु ईश्वर से सब कुछ हो सकता है॥

२९। तब पितर ने उस की उत्तर दिया कि देखिये हम लीग सब कुछ छोड़के श्राप के पीछे हो लिये हैं से हमें बया मिलेगा ॥ २८। योशु ने उन से कहा में तुम से सब कहता हूं कि नई मृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र श्रपने रेग्ठ्य के सिहासन पर बैठेगा तब तुम भी जी मेरे पीछे ही लिये ही बारह सिंहासनी पर बैठके इसपेल के बारह कुला का न्याय करोगे॥ २८। श्रीर जिस किसी ने मेरे नाम के लिये घरों वा भाइया वा बहिना वा पिता वा माता वा स्त्री वा लड़कों वा भूमि की त्यागा है सो सी गुखा पावेगा श्रीर श्रन्त जीवन का अधिकारी हागा॥ ३०। परन्तु बहुतेरे जा श्राले हैं पिछले होंगे श्रीर जी पिछले हैं श्राले होंगे॥

स्मान है नो भोर के। निकला कि अपने दाख की वारी में व्यनिष्टारा की लगाव॥ १। श्रीर उस ने व्यनिष्टारों के साथ दिन भर को एक एक सूको मूलरो ठहराके उन्दे अपने दाख को वारों में भेना॥ ३। जब पहर एक दिन चढ़ा तब उस ने वाहर नाके थैं।रों को चैं।क में बेकार खड़े देखा॥ ४। श्रीर उन से कहा तुम भी दाख को वारों में नाश्री श्रीर ने कुछ उचित होय में तुम्हें देकगा. से वे भी गये॥ ४। फिर उस में दूसरे थार तोसरे पहर के निकट बाहर नाके बैसा हो किया॥ ६। घड़ो एक दिन रहते उस ने बाहर नाके थारों की बेकार खड़े पाया थार उन से कहा तुम क्यों यहां दिन भर बेकार खड़े हो॥ ९। उन्हों ने उस से कहा दिन स्र बेकार खड़े हो॥ ९। उन्हों ने उस से कहा

किसी ने इस की काम में नहीं लगाया है . उस ने उन्हें कहा तुम भी दाख की वारी में जाग्रो श्रीर जो कुछ रचित रोय से पान्नोगे॥ 🗀 जन्न सांभ हुई तव दाख की वारी के स्वामी ने खपने भगडारी से कहा व्यनिहारी की वुलाके पिक्की से श्रारंभ कर श्राली तक उन्दे मज़रो दे॥ ए। सो जो लोग घड़ो एक दिन रहते काम पर ग्राये घे उन्हों ने ग्राके एक एक स्को पाई ॥ १०। तव स्नाले स्राये स्नीर समका कि इम अधिक पावेगे परन्तु उन्हों ने भी एक एक चूकी पार्द॥ ११ । इस की लक्ते वे उस गृदस्य पर कुड़-कुडाके बेर्ल ॥ १२ । इन पिछलों ने एक ही घड़ी काम किया श्रीर श्राप ने उन की हमारे तुल्य किया है जिन्हों ने दिन भर का भार श्रीर घाम सहा॥ १३ । उस ने उन में से एक की। उत्तर दिया कि हे ामत्र में तुभा से क्षुक्त व्यनीति नहीं करता हूं. क्या तूने मुभा से एक सूको लन की न ठहराया॥ १४। श्रपना से श्रीर चला जा. मेरो इच्छा है कि जितना तुभ को उतना इस पिक्रले के। भी देखें॥ १३। क्या मुभे उचित नहीं कि श्रपने धन से जी चाहू से। करं क्या तू मेरे भले द्याने के कारण बुरो हृांष्ट्र से देखता है। १६। इस रीति से जी पिक्रल है से। श्राले होगे श्रीर जी स्नाले है सी पिछल होती क्योंकि खुलाये हुए बहुत है परन्तु चुने हुए घोड़े है ॥

१९। योशु ने ।येषश्चलोम की जाते हुए मार्ग में वारह शिय्यों की एकारत में ले जाके उन से जहा। १८। देखी हम यिषश्चलीम की जाते हैं श्रीर मनुष्य का पुत्र प्रधान याजका श्रीर श्रध्यापकी के हाथ पकड़वाया जायगा श्रीर वे उस की वध के येग्य ठहराविंगे॥ १९। श्रीर उस की श्रन्यदेशियों के हाथ सेपिंगे कि वे उस से ठठुा कर श्रीर की हे मारे श्रीर क्रूश पर धात करें । परन्तु वह तीसरे दिन जी उठेगा॥

े २०। तब जिवदी के पुत्रों की माता ने श्रापने पुत्रों के स्वा योशु पास स्वा प्रशाम कर उस से कुछ माता ॥ २१। उस ने उस से कहा तू क्या चाहती है. वह उस से बोली स्वाप यह कहिये कि स्वाप के राज्य में मेरे इन दो पुत्रों में से एक स्वाप की दिहनों स्वार स्वीर दूसरा बाई स्वोर बैठे॥ २२। योशु ने

जिस कटोरे से मे पीने पर हू क्या तुम उस से पी सकते दे। श्रीर जी वर्षातसमा में लेता हू वया तुम उसे ले सकते हो . उन्हों ने उस से कहा हम सकते है॥ २३। उस ने उन से कहा तुम मेरे कटारे से ती पोश्रोगे श्रीर जो वर्षातसमा में सता हू उसे संग्राग परन्तु जिन्हा के लिये मेरे पिता से तैयार किया गया है उन्दें क्रोड ग्रीर किसी का श्रपनी दिदनो ग्रीर श्रपनो याई ग्रोर थैठने देना मेरा ग्रधिकार नदी है।

, २४ । यह सुनको दसा शिष्य उन दोनीं भाइया पर रिक्त्रियो ॥ २४ । योगु ने उन का श्रपने पास युलाको कहा तुम जानत दी कि ग्रन्यदेशियो के श्रध्यव लाग उन्हों पर प्रभुता करते ह ग्रीर जा धडे है सा उन्हों पर अधिकार रखते हैं। १६। परन्तु तुम्हों में रेसा नहीं द्वागा पर जा कोई तुम्हों में वड़ा हुआ चारी से। तुम्हारा सेवक देवि॥ २५। श्रीर की कीई तुम्ही मे प्रधान दुव्या चादे से तुस्दारा दास देाये ॥ २८। इसी शील से मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने की नहीं परन्तु सेवा करने का श्रीर बदुता के उद्घार के दाम में अपना प्राया देने की आया है।

रेए। जब वे यिरोची नगर से निकलते घे तब बहुत लेगा योशुके पक्षि के लिये॥ ३०। खार देखा दो याधे की मारा को खोर बैठे ये यह मुनके कि योगु जाता है पुकारके वाले हे प्रभु दासद के सन्तान स्म पर दया क्रांजिये॥ ३१। लागी ने उन्ते डोटा कि वे चुप रद्दे परन्तु उन्दां ने अधिक पुकारा दे प्रभु दाकद के सन्तान हम पर दया कांजिय॥ ३२। तव योशु खड़ा रहा कार उन की युलाके कहा तुम वया चाहत हो कि म तुम्दारे लिये अब ॥ ३३। उन्हें। ने उस से कहा ह प्रभु तमारो खाखी खुल जाये॥ ३४। योगुने दया कर उन को श्रार्खे हुई श्रीर वे तुरना भाखा से देखने लागे श्रीर उस की पीसे दे। लिये ॥

२१ ज्ञब वे यिषणलीम के निकट खाये श्रीर जेंतून पट्यंत के समीप वैतक्तो 'गाय पास पहुचे तय योशुने दो शिप्यों की

उत्तर दिया तुम नहीं ब्रुकते कि वया मौगते हैं। । यह करके भेजा ॥ २। कि जी गांव तुम्दारे मन्मुख दे उस में जायो यार तुम तुरना एक गदरी का यंघी हुई श्रीर उम के साथ बच्चें की पाश्रीमें उन्हें स्रीलके मेरे पास लाग्री ॥ ३। जो तुम से काई कुछ करे ता करें। कि प्रमुक्ता इन का प्रयोजन है तव वह तुरना उन का भेजेगा॥ ४ । यह मध इस लिये हुआ। क जा वचन भविव्यद्वक्ता में कहा गया या में। वूरा दाव। **४ । कि सिवान को पुत्रों से कहा देख तैरा राजा** नम् ग्रार गदरे पर ना लाहू के यहे पर बैठा हुआ तेरे पास याता दे॥ ६। मा शियो न जाक जैमा योगु ने उन्दं याज्ञा दि इं र्वमा किया॥ ७। श्रीर वे उस गदहो का थैं।र यद्ये का लागे थेंगर उन पर श्रापने कपडे रस्तक यीशु की उन पर बैठाया॥ 🕒 । श्रीर बहुतेरे लाग्ना ने अपने खपने कपड़े मार्ग में बिकाये श्रीर श्रीरी ने वृत्ती से डालियां काटक मार्ग मं विकाई ॥ ए। ग्रीर जी लाग प्यागे पोहे चलते ये उन्हीं ने पुकारक कहा दाकद के सन्तान की जय . धन्य या जा परमेश्वर क नाम से श्राता है . मय से कर्च रवान मे जयजयभार दाये॥ १०। जय उम ने विदयलोम में प्रवेश किया तब मारे नगर के निवामी घवराक द्याल यह कीन है ॥ ११। क्षामों ने जहा यह मालील क नासरत नगर का भविष्यहक्ता योश है।

१२। योगु ने ईन्द्रर क मन्दर मं जाक जो लाग मन्दिर में बेचते था माल सते ये उन सभी का निकास दिया श्रीर मरीकी क पोठी की श्रीर क्रिगेती क वेचने-रुरि को चैक्तियों का उत्तर दिया॥ १३ । श्रीर उन से कहा लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कदावेगा । परन्तु तुम ने उसे 'डाकूर्यो का रेगर यनाया है ॥ १४ । तब ग्रंधे ग्रीर लगड़े उस पास मन्दिर में आये थीर उस ने उन्हें चगा किया॥१४। जय प्रधान याजको ग्रीर श्रध्यापको ने इन ग्राएकर्य कार्मीका जी उस ने कियं थ्रीर सहकों की जी मन्दिर में दाऊद का सन्तान की जय पुकारते चे देखा तव उन्दों ने रिसिमार्क उस से कहा वया हू सुनता कि ये क्या कटते हैं। १६। यीशु ने उन से केहा हां. वया तुम ने कभी यह यचन नही पढ़ा कि बालका कीर दूध पोनेहारे लड़कीं क मुद्द से तू ने म्हुति

था तेव उस का भूख लगी ॥ १९ । श्रीर भागे में एक गूलर की वृक्ष दखके वह उस पांस श्राया परन्तु उस से थीर कुछ न पाया कवल पत्ते थीर उस की कहा तुक्त में फिर कभी फल न लगे इस पर गूलर का वृत्तं तुरन्त मूख गया॥ २०। यह देखके शिष्टी ने श्रांचभा कर कहा ग्रूलर का वृत्त द्याही शीघ्र सूख गया॥ २१। यीशु ने उन का उत्तर दिया कि मै तुम से सर्व ऋहता हू जो तुम विश्वास करी श्रीर सन्देह न रखे। तो जो इस गूलर के वृक्ष से किया गया है कवल इतना न करोगे परन्तु यदि इस प्रकाह से करो कि 'उठ समुद्र मे गिर पड तो बैसा ही होगा॥ २२। थ्रीर जी कुछ तुम विश्वास करके प्रार्थना से सारोगी से। पार्श्वारी ॥

🔻 । जब वह मन्दिर में गया श्रीर उपदेश करता था तव लेगो। क प्रधान याजको ग्रीर प्राचीना ने उस पास क्या कंटा तुभे ये काम करने का कैसा श्रीधकार नै श्रीर यह श्रीधकार किस ने तुम की दिया॥ २४ । योशुने उन को। उत्तर दिया कि मै भी तुम से एक वात 'पूछूगा जा तुम मुक्ते उस का उत्तर देशों तो मैं भी तुम्हें वताकगा कि मुक्ते ये काम करने का कैसा अधिकार है॥ २५। योहन का वप-तिसमा देना कहा से हुया स्वर्ग की श्रथवा मनुष्ये। की ग्रीर से . तव वे ग्रापस में विचार करने लगे कि जा इम करे स्वर्ग की ग्रीर से ता वह इम से करेंगा फिर तुम ने उस का विश्वास क्या नहीं किया॥ २६। श्रीरं जो इस कई मनुष्यों की ग्रीर से तो इमे लोगो का डर है क्योंकि उब लोग योइन की भविष्यद्वक्ता जानते है। २९। सी उन्हों ने यीश की उत्तर दिया कि इम नही जानते . तब उस ने उन से कदा तो मैं भी तुम को नही बताता हू कि मुभे ये काम करने का कैसा ख्राधिकार है।

' २८। तुम वया सममते हो . किसी मनुष्य के दो पुत्रं घे थार उस ने पहिले के पाम था कहा है पुत्र श्राज मेरी दाख की वारी में जाके काम कर ॥ २९।

'करबाई है ॥ १९ । तब बह उन्हें क्लेंडक नगर के उस ने उत्तर दिया में नहीं जाजेंगा परन्तुं पीके पक-बाहर वैद्यानिया को गया थीर विंहा टिका ॥ ताके गया ॥ ३० । फिर उस ने दूसरे के पास श्रांके १८ । भार कें। जब बह नगर का फिर जाता विंसा ही कहा . उस ने उत्तर दिया है प्रंसु में जाता डू परन्तु गया नही $^{\prime}$ ॥ ३१  $^{\downarrow}$ द्दन दोनों में  $\hat{\mathbf{H}}$  किस न पिता को इच्छा पूरी किई . व उस से वाले पहिले योशु ने उन से कहा में तुल से सच कहता हू कि कर उगाइनेहारे श्रीर बेश्या तुम से स्नागे ईश्वर के राज्य मे प्रवश करते हैं ॥ ३२ क्योंकि योदन धर्मा के मार्ग से तुम्हारे पास श्राया और तुम ने उस का विश्वास न किया परन्तु कर उग्राइनेहारी श्रीर वेश्याश्री ने उस का विश्वास किया श्रीर तुम लोग यह देखके पीछे से भी नहीं पछताये कि उस का विश्वास करते॥

> ३३। एक श्रीर द्रष्टान्त सुने . एक गृहंस्य घा जिस ने दाख की बारो लगाई श्रीर उस की चहु-श्रोर वेड दिया थै।र उस में रस का क्रंड खोदा श्रींर गढ बनाया श्रीर मालिया की उस का हीका दें परदेश को चला गया॥३**४** । जर्बे फल का <sup>∖</sup>र्समय निकट श्राया तब उस ने श्र<sup>प</sup>पने दासे को उस को फल लेने को मालियों के पास भेजा ॥ ३५ । पर्यन्तु मालिया ने उस को दायों की। लेकी एक की। मारा दूसरे की। घात किया श्रीर तीसरे के। पत्थरवाह किया ॥ ३६। फिर उस ने पहिले दासे। से श्रीधक दूसरे ईासे। की मेजा श्रीर उन्हों ने उन से भी वैसा ही किया ॥ ३७। सब को पोक्षे उस ने यह कहिको अपने पुत्र को। उन को पास भेजा कि ये मेरे पुत्र का आदर करेंगे॥ ३०। परन्तु मालियों ने उस की पुत्र की देखके आपस मे कहा यह तो श्रीधकारी है आश्री हम उसे मार डाले श्रीर उस का स्रोधिकार ले लेवे॥ ३ए। श्रीर उन्हों ने उसे लेके दाख की घारी से बाहर निकालके मार हाला।। ४०। इस लिये जब दाख की वारी का स्वामो श्राध्या तब उन मालियें। से क्या करेगा॥ ४१। उन्हो ने उस से कहा वह उन धुरे लोगों की धुरी रीति से नीय करेगा भीर दाख की बारो का ठोका दूसरे मालियों की देशा जैं। फलों की उन के समया में उसे दिया करेंगे॥ ४२'। यीशु ने उने से कहा व्या तुम् । ने कभी धर्मापुस्तक में यह बचन नहीं पढ़ा कि जिस

सिरा हुआ है . यह परमेश्वर का कार्य है थै।र हमारी दृष्टि में अद्भुत है ॥ ४३ । इस लिये मे तुम से कहता हू कि ईश्वर का राज्य तुम से ले लिया जायगा थार थार लागा का दिया जायगा जा उस के फल दिया करेंगे॥ ४४। जी इस पत्थर पर गिरेगा से। चूर हे। जायगा श्रीर जिस किसी पर वह गिरेगा उस की पीस डालेगा ॥ ४५ । प्रधान याजकी स्त्रीर फरीशिया ने उस के दृष्टान्ता की सुनके जाना कि वह इमारे विषय में बालता है॥ ४६ । ग्रीर उन्हा ने उसे पकड़ने चगहा परन्तु लेगोा से डरे क्योंकि ध उस का भविष्यद्वक्ता जानते थे॥

की उपमा एक राजा से दिई जाती है जो अपने पुत्र का विवाद करता था॥३। थ्रीर उस ने ग्रयने दासे। को भेका कि नेवतंहरिया की विवाह के भीज में बुलावे परन्तु उन्हों ने ग्राने न चाहा ॥ 🞖 । फिर चस ने दूसरे दासों की यह कहके भेजा कि नेवतह-रियों से काहा देखा में ने श्रपना भाज तैयार किया है श्रीर मेरे बैल श्रीर मोटे पशु मारे गये है श्रीर सव कुछ तैयार दै विवाद के भीन में याख्री॥ ५। परन्तु नेवतहरिया ने इस का कुछ सीच न किया पर कोई अपने खेत को श्रीर कोई अपने व्योपार का चले गये॥ ६ । थै।री ने उस के दासों की पकड़के दुर्दशा करके मार डाला ॥ ७ । यह सुनके राजा ने क्रोध किया थ्रीर अपनी सेना भेजके उन इत्यारी की। नाम किया थ्रीर उन की नगर की फूक दिया॥ ८। तव उस ने श्रापने दासों से कहा विवाह का भाज ता तैयार है परन्तु नेवतहरी याग्य नही ठहरे॥ ए। इस लिये चै।राहे। में जाकी जितने लोग तुम्हें मिले सभी की विवाह के भीन में बुलाखी ॥ १० । सी उन दासों ने मार्गों में जाके क्या युरे क्या भले जितने

पत्थर की धवदयों ने निकरमा जाना वही कीने का | वहा एक मनुष्य की देखा जी विवाहीय वस्त्र नही पहिने हुए था॥ १२। उस ने धस से कहा है मित्र तू यहाँ विना विवाहीय वस्त्र पहिने क्योंकर भीतर क्रोया . वह निक्तर हुन्ना॥ १३। तब राजा ने सेवको से कहा इस के हाथ पांव वांधा ख्रीर उस की ले जाके वाहर के अधकार में डाल देखें। जहां राना थ्री दात पीसना राजा॥ १४ । क्योंकि द्युलाये

हुए बहुत है परन्तु चुने हुए घोडे है। १५। तब फरोशियों ने जाके आपस में विचार कियां इस लिये कि यीशु की वात में फंसावें॥ १६। से। उन्दों ने श्रपने शिष्यों की देरीदियों के सग . उस पास यह कहने के। भेजा कि हे गुरु हम जानते है कि स्नाप सत्य है स्त्रीर ईश्वर का मार्ग सत्यता २२ इस पर योग्रु ने फिर उन से हृष्टान्तें। से बताते हैं श्रीर किसी का खटका नहीं रखते हैं में कहा ॥ २ । स्वर्ग के राज्य ह्यों कि स्नाप मनुष्यों का मुद्द दखके बात नहीं करते है। १९। सा हम से कहिये स्नाप क्या समभाते है. कैसर की कर इना र्राचित है अधवा नहीं ॥ १८। योशुने उन की दुष्टता जानके कहा हे कपरियो मेरी परोचा क्या करते हा॥ १९। कर का मुद्रा मुभी दिखायों . तब वे उस, पास एक सूकी लाये। २०। उस ने उन से कहा यद सूर्ति क्रीर काप किस की है। २१। व उस में बोले कैसर को . तव उस ने उन से कहा तो जो कैसर का है **धा कैंसर को देखे। श्रीर जो ईरदर का है से ई**श्वर को देखे। १२। यह सुनके वे अविभित् दुर श्रीर उस को क्रोड़के चले गये॥

१३। उसी दिन सदूकी लीग जी कहते हैं कि मृतको का जी उठना नहीं दोगा उस पास खाये श्रीर उस से पूका ॥ २४ । कि हे गुरु मूसा ने कहा यदि कोर्ड मनुष्य नि.सन्तान मर जाय ते। उस का भाई उस की स्त्री से विवाह करे श्रीर श्रपने भाई के लिये वश खड़ा करे॥ २५। से। इमारे यहा सात भाई घे. पहिले भाई ने विवाह किया ग्रीर नि:सन्तान मर जाने से अपनी स्त्री का अपने भाई के लिये वन्दें ि। सभी को एकट्ठे किया थार विवाह का होड़ा ॥ २६ । दूसरे थीर तीसरे भाई ने भी सातवे स्थान त्रवनहरियों सु भर गया ॥ ११। जब राजा भाई तक वैसा ही किया ॥ २९। सब के मी हे स्त्रो जेवनहरियों की देखने की भीतर श्राया तब उस ने भी मर गई ॥ २८। से मृतकों के जी उठने पर यह इन सातों में से किस की स्त्री होती क्योंकि सभी ने उस से विवाह किया ॥ १९ । योशु ने उन को उत्तर दिया कि तुम धर्मपुस्तक श्रीर ईश्वर की शक्ति न व्रुभको भूल में पड़े हो ॥ ३० । क्योंकि मृतकों के जी उठने पर वे न विवाह करते न विवाह दियें जाते है परन्तु स्वर्श में ईश्वर के द्वां के समान है ॥ ३१ । मृतकों के जी उठने के विवय में क्या तुम ने यह वंचन जो ईश्वर ने तुम से कहा नहीं पढ़ा है ॥ ३१ । कि में इल्लाहीम का ईश्वर श्रीर इसहाक का ईश्वर श्रीर याकूव का ईश्वर हूं , ईश्वर मृतकों का नहीं परन्तु जीवतों का ईश्वर है ॥ ३३ । यह सुनकर लोग उस के उपदेश से अचिमत हुए ॥

38। जब फरोशियों ने सुना कि योशु ने सदूकियों की निस्तर किया तब वे स्कट्ठे हुए ॥ ३५।
श्रीर उन में से एक ने जी व्यवस्थापक था उस की
परीक्षा करने की उस से पूछा ॥ ३६। हे गुरु व्यवस्था
में यही श्राचा कीनं है ॥ ३७। योशु ने उस से कहा
तू परमेश्वर श्रापने हेश्वर की श्रापने सारी खुद्धि से प्रेम
कर ॥ ३८। यही पहिली श्री घही श्राचा है ॥ ३९।
श्रीर दूसरी उस के समान है श्रार्थात् तू श्रापने पढ़ोसी
की श्रापने समान प्रेम कर ॥ ४०। इन दे श्राचाश्रो
से सारी व्यवस्था श्री भविष्यद्वक्ताश्रो का पुस्तक
सम्बन्ध रखते है ॥

४१। फरीशियों के एकट्ठे देनते हुए योशु ने उन से पूछा ॥ ४२। रतिष्ठ के विषय में तुम क्या समभते दें। वह किस का पुत्र दें. वे उस से वोले दाकद का ॥ ४३। उस ने उन से कहा तो दाकद क्योकर आत्मा की शिक्षा से उस की प्रभु कहता है ॥ ४४। कि परमेश्वर ने मेरे प्रभु से कहा जब लों में तेरे शत्रुओं की तेरे चरणों की पीठी न बनाक तब लों मू मेरी दिनों और वैठ ॥ ४५। यदि दाकद उसे प्रभु कहता है तो वह उस का पुत्र क्योंकर हैं। ॥ ४६। इस के उत्तर में कोई उस से एक बात नहीं वोल सका और उस दिन से किसी की फिर उस से कुछ पूक्त का सहस न हुआ। ॥

२३ ति वं योधु ने लोगों से 'खीर अपने' धिष्यों से कहा॥ २ । अध्यापकें थ्रीर फरीशी लोग मुसा को धासन पॅर बैठें है॥ ३। इस लिये जी क्षक वे तुम्हें मानने की कहें सी माना र्षीर पालेन करों परेन्तु चन के किम्मी के श्रनुसार मत करी कोंकि वे कहते हैं थीर करते नहीं ॥ 8 । वे भारी वासे बांधते है जिन की उठाना कठिन हैं थीर उन्हें मनुष्यों के कांधेां पर धर देते हैं परन्तु **उन्हें अपनी उगली से भी सरकानें नहीं चाहते हैं।** प्र । वे मनुष्यों को दिखाने के लिये श्रपने सेंव' कर्मा' करते हैं ॥ ६ । वें श्रपने यंत्रों को चौड़े करते है श्रींर ग्रपने षस्त्रों के ग्रांचल बढ़ाते है। ७। जेवनारी में कवे स्थान श्रीर सभा के घरें मे कंचे श्रासन श्रीर वाजारें। में नमस्कार श्रीर मनुष्यों से गुरु गुरु कह-लाना उन की प्रिय लगते है ॥ ८ । परन्तु तुम गुरु मत कद्दलास्रो क्योंकि तुम्हारा एक गुरु दे सर्घोत् स्त्रीप्ट थ्रीप तुम सब भाई हो ॥ ए। श्रीपंपृष्टिकी पर किसी क्या श्रपना पिता मत कदी क्योकि तुम्हारा एक िषता है श्रर्थात वही जो स्वर्ग में हैं।। १०। थीर गुरु भी मत कहलास्रो क्योंकि तुम्हारा<sup>ँ</sup> एक गुरु है अर्थात् कीष्ट ॥ ११। जा तुम्हा में बडा द्वी से तुम्हारा सेवक द्वारा ॥ १२ । जो कोई श्रपने का कवा करे सा नीचा किया जाया। श्रीर जा कोई श्रपने को नीचा करे से कचा किया जायगा॥

१३। द्वाय तुम कपटो श्रध्यापको श्रीर फरोशियो तुम मनुष्यों पर स्वर्ग के राज्य का द्वार मूदते हो । न श्राप हो उस में प्रवेश करते हो श्रीर न प्रवेश करने होते हो ॥ १४। द्वाय तुम कपटी श्रध्यापको श्रीर फरोशियो तुम विध्वाशों के घर खा जाते हो श्रीर वहाना के लिये वहीं वेर लें। प्रार्थना करते हो इस लिये तुम श्रधिक दण्ड पाश्रीगे ॥ १४। द्वाय तुम कपटी श्रध्यापको श्रीर फरोशियों तुम एक जन को श्रपने मत में लाने को सारे जल श्री खल में फिरा करते हो श्रीर जव वह मत में श्राया है तब उस को श्रपने से दूना नरक के योग्य वनाते हो ॥ १६। दाय तुम श्रुवे श्रगुवा ने कहते

हा यदि कोई मन्दिर की किरिया खाय ते। कुछ नहीं है परन्तु यदि कोई मन्दिर के से न की किरिया साय तो ऋगी है ॥ १९ । हे मूर्खी है। संधी कीन वहा है वह साना अधवा वह मन्दिर की साने की पवित्र करता है॥ १८। फिर कहते है। यदि कोई चेदी की किरिया खाय ती कुछ नहीं है परन्तु जी चुढावा वेदी पर है यदि कोई उस की किरिया खाय ता ऋगी है ॥ १९ । हे मूर्व्हा ग्रीर ग्रधी कीन् वहा है यह चढावा ग्राथवा वह बेदी की च'ढ़ाव की यवित्र करती है॥ २०। इस लिये की चेदी की किरिया खाता है से। उस की किरिया ग्रीर जी कुछ उस पर है उस की भी किरिया खाता है। १२९। श्रीर जी मन्दिर की किरिया खाता है से। उस की किरिया श्रीर के। उस में वास करता है उभ की भी किरिया खाता है॥ २२। क्यार की स्वर्ण की किरिया खाता है से। ईप्रवर के सिष्टासन की किरिया थीर जा उस पर बैठा है उस की भी किरिया खाता है। २३। हाय तुम कपटी अध्यापको और फरी-शियो तुम पाटीने यौर सार थार जीरे का दसवा श्रश देते दे। परन्तु तुम ने व्यवस्था की भारी वाते। को अर्थात् न्याय स्रीर दया स्रीर विक्थास की होड़ दिया है . इन्हें करना थार उन्हें न के इना उचित था॥ २४। दे अधे अगुठा की मच्छर की कान हालते द्या कीर कट की निग्नलते हो ॥ २५ । द्याय तुम कपटी प्रध्यापको थीर फरोशियो तुम कटोरे थी। पाल की बाहर बाहर शुद्ध करते है। परन्तु र्घ भीतर यधेर क्रीर अन्याय से भरे है। २६। हे यंधे फरीशी पांडिले कटोरे थे।र चाल के भीतर शुद्ध कर कि छ् वाहर भी ,शुद्ध होवे ॥ २७। हाय तुम कपटी अध्या-पक्ता थार फरीशिया तुम चूना फेरी हुई कवरों के समान हो जो घाहर से बुन्दर दिखाई देती है परन्तु भीतर मृतको की इड्डियों से बीर सब प्रकार की मिलनता से भरी है।। २८। इसी रीति से तुम् भी बाहर से मनुष्यें। की धर्मी दिखाई देते है। परन्तु भीतर कपट शार ग्राधर्म से भरे हो ॥ २० । हाय तुम

हो।। ३०। श्रीर कहते दे। यहि इस अपने ,ियतरों के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताश्रों का लेष्ट्र वहाने, में उन के सभी न होते।। ३९। इस में तुम अपने पर साक्षी हेते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताश्रों के घातकों के सन्तान हो।। ३२। से तुम अपने - पितरों का नवुश्रा भरे।। ३३। हे सोवा हे सर्वी के वंश्र तुम नरक के दयह से क्योंकर वहारी।

३४। इस लिये देखी में तुम्हारे पास भविष्य-हुक्ताको क्षेत्र धृद्धिमानी कीर अध्यायको की भेजता हू ग्रीर तुम उन में से कितनी की मार डालेगो भीर क्ष पर चळाग्रोगो श्रीर कितने की श्रपनी सभाश्री में की है मारी है और नगर नगर सताकी गी । इप । कि धर्मी दाविल के लोटू से लेके वरिषयाद के पुत्र जिखरियाह के लोहू तक जिसे तुम ने मन्टिर क्रीर बेटी के बीच में मार डाला जितने धर्मियों का लोड़ पृष्टियी पर बद्दाया जाता है सब तुम पर परे ॥ ३६ । मै तुम से सच कहता हू यह सब बातें इसी समय को लोगों पर पर्देगीं॥३७। देविस-श्रलीम विस्शलीम जा भविष्यद्वन्ताश्री की मार डालती है थीर जो तेरे पास भेजे गये हैं उन्हे पत्थरवाह करती है जैसे मुर्जी अपने खच्चों की पखा की नीचे रकट्टे करती है वैने ही में ने कितनी बेर तेरे वालकी के। ग्कट्टे करने की इच्छा किई परन्तु तुम ने न चाहा॥ ३८। देखे। तुम्हारा घर तुम्हारे लिये उजाड क्षेत्रा जाता है।। ३९। क्योंकि मै तुम से, कहता हू जय ली त्म न कहारी धन्य वह जी परमेक्टर के नाम भे श्राता है तब लें। तुम मुक्ते श्रव ने फिर न देखोगे॥

28. ज्ञाब योगु मन्दिर में निकलके जाता था तब उस के शिष्य लेगा उस की मन्दिर की रचना दिखाने के। उस पास आये। र । योगु ने उन से कहा बया तुम यह सब नही देखते हां. में तुम से उच कहता हू यहां पत्थर पर पत्थर भी न क्षोडा जायगा जो गिराया न जायगा॥

भोतर कपट धार अधर्म से भरे हो। २९। हाय तुम रे। चय यह जैतून पर्व्यत पर वैंठा था तय कपटी अध्यापको स्नीर फरीशियो तुम भविष्यद्वक्तास्मा शिष्यों ने निरासे में उस पास आ कहा हमीं से की कबरे बनाते हो स्नीर धिर्मियों की कबरे सवारते किंग्री यह कब होगा स्नीर स्नाप के स्नाने का, स्नीर उन की उत्तर दिया चैाकस रहा कि कीई तुम्हे न भरमार्थ ॥ ५ । क्योंकि ब्रहुत लोग मेरे नाम से प्राक्ते करिंगों में खीष्ट हूं थीर वहुतीं की भरमावेगे॥ ई। तुम, लड़ाइया थ्रीर लडाइया की चर्चा सुनागे देखा मत चबरायो कोंकि इन सभी का धाना श्रवश्य है परन्तु श्रन्त उस समय में नही होता ॥ ७ । क्योंकि देश देश के श्रीर राज्य राज्य के विकट्ट उठेंगे श्रीर श्रमेक स्थाना में श्रकाल-श्रीर मरियां थार भुईडोल होंगे ॥ 🕒 । यह सब दु खों का स्नारभ होगा ॥

ए। तव वे त्रम्दे पकडवायेगे कि क्लेश पार्वा थ्रीर तुम्दे मार डालेंगे थ्रीर मेरे नाम के कारण सब देशा की लोग तुम से बैर करेगे॥ १०। तब बहुतेरे ठीकर खायेंगे थीर एक दूसरे की पकडवायगा श्रीर गक दूसरे से बैर करेगा ॥ १२। ग्रीर बद्दुत से भूठे भविष्यद्वक्ता प्रगट हासे बहुती की भरमावेंगे॥ १२। थै। र श्रधममें की वर्डनं में वहुतीं का प्रेस ठएडा हो। जायगा॥ १३। पर की ग्रन्त सी स्थिर रह सीई त्राम पार्रगा॥ ९४। थीर राज्य का यद सुसमाचार सव देशों के लोगा पर साक्षी होने के लिये समन्त मसार में सुनाया जायगा . तय प्रन्त दीगा ॥

१५। से जब तुम उस उका हमेदारो चिनित यन्तु की जिस की बात दानियेल भविष्यहक्ता से वार्टी गाई पवित्र स्थान में खडे होते देखा (जा पठे मा ब्रुक्ते)॥ १६। तब जो यिट्टिया में हो से पदाडों पर भागे ॥ १९। जो कोर्ट पर हा से अपने घर में से सुक्र सेने को न उतरे॥ १८ । ग्रीर जो खेत में दे। से अपना बस्त्र लेने की पीक्षे न फिरे॥ १९। उन दिना में द्वाय द्वाय गर्भवतिया थै।र दूध पिलानेवालियां ॥ २०। परन्तु प्रार्थना करा कि तुम को जाडे मे खणवा विचामवार में भागना न होवं॥ २९। क्यों कि उस समय में ऐसा महा क्रीश देशा जैसा जगत के ग्रारभ से ग्रव तक न दुश्रा ग्रीय कभी न द्यागा॥ २२। जी विदिन घटाये न जाते तो कोई प्राणी न यचता परन्तु चुने दुए लोगों के कारण वे दिन घटाये जायेगे॥

जात के अन्त का व्या चिन्द होगा ॥ 🞖 । योशु ने | यहां है अचवा वहां है तो प्रतीति मत करी ॥ २४ । वयोकि भूठे स्त्रीष्ट्र श्रीर भूठे भविष्यद्वक्ता प्रगट देखे ऐसे वहें चिन्ह थीर अहुत काम दिखावेगे कि जी दी सकता तो चुने हुए लोगों की भी भरमाते॥ २५ । देखी में ने स्नागे से तुम्हें कट दिया है॥ रेई। इस लिये जो छ तुम से कहे देखें। जंगल में है ते। वाहर मत जाग्रा श्रष्टवा देखा कोठरियों मे है ता प्रतीति मत करा॥ २९। क्योंकि जैसे विजली मुर्व्य से निकलती थै।र पश्चिम ली चमकती है वैसा द्दी मनुष्य की पुत्र का खाना भी देशगा॥ 👇 । जटां कटी लेाय देाय तद्दां गिह एकट्टे होंगे॥

१९ । उन दिनां के क्लोश को पीछे तुरन्त सूर्य श्रीधयारा हा जायगा श्रीर चाद श्रपनी ज्योति न र्श्वा तारे श्राकाश से गिर पड़ेगे थेंगर खाकाश की सेना हिंग जायगी॥ ३०। तव मनुष्य के पुत्र का चिन्द श्राकाश में दिखाई देशा श्रीर तब पृथिबी के सव कुलों के लाग काती पीटेंगे थार मनुष्य की पुत्र की पराक्रम श्रीर वहे रेक्टर्ण से श्राकाश के मेघी पर छाते दंखेगे॥ ३१। छीर वह छपने दूती की तुरही को महा शब्द सहित भेनेगा थीर व स्नाकाश की इस सिवान में उस सिवाने तक चहु दिशा से उस की चुने हुए लोगों को एकट्टे करेगे।

३२। ग्रालर को वृक्ष में द्रृष्टान्त मीखो . जय उस की डाली कामल दो जाती ग्रीर पत्ते निकल ग्राते तव तुम जानते दो कि धूयकाला निकट है॥ ३३। इस रोति से जब तुम इन सब बारों की देखी तब जाना कि वह निकट है हा द्वार पर है।। ३४। म तुम से सच कहना हू कि जिल्ल के ली ये सब वाते पूरी न दो जाये तव लें इस समय की लेगा नहीं जाते रहेगे ॥ ३५ । याकाश श्री पृष्यियी टल जायेंगे परन्तु मेरी वाते कभी न टलेंगी ॥

देई। उस दिन थ्रीर उस घडी के विषय में न को ई मनुष्य जानता है न स्वर्ग के दूत परन्तु केवल मेरा पिता॥ ३७। जैसे नृष्ट को दिन हुए वैसा ही मनुष्य के पुत्र का श्राना भी देशा॥३८। जैसे जलप्रस्य के ग्रागे के दिनों में लेगा जिस दिन ली २३। तय यदि कोई तुम से कहे देखें। खीष्ट्र | नूछ जहाज पर न चढ़ा उसी दिन की खाते छै। जब सें जलप्रलय खाके उन सभें की लेन गया दूल्हा खाता है उस से मिलने की निकली ॥ ९। तब सों उन्दे चेत न हुआ वैसा ही मनुष्य के पुत्र का ग्राना भी देशा॥ ४०। तब दें। जन खेत में देंगी एक लिया जायगा थार दूसरा क्रीड़ा जायगा॥ ४९। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहंगीं एक लिई जायगी श्रीर दूसरी केंडी जायगी॥

४२। इस<sup>े</sup> लिये जागते रहा क्योंकि तुम नहीं जानते ही तुम्हारा प्रमु किस घडी याविमा ॥ ४३। पर यही जानते हा कि यदि घर का स्वामी जानता चीर किस पहर में श्रावेगा तो वह जागता रहता ग्रीर श्रपने घर में सेंध पडने न देता॥ ४४। इस लिये तुम भी तैयार रहा क्योंकि विस घड़ी का श्रनुमान तुम नहीं करते है। उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र प्रावेगा॥ ४५। यह विकासयास्य ग्रीर बुद्धिमान दास कीन रै जिसे उस के स्वामी ने अपने परिवार पर प्रधान किया दें। कि समय में उन्हें भीजन देंगे॥ ४६। बद दास धन्य है जिसे उस का स्वासी ग्राके ऐसा करते पावे॥ ४९। मै तुम से सत्य कदता दू बद उसे श्रपनी यद्य संपत्ति पर प्रधान करेगा ॥ ४८ । परन्तु जो घर दुष्ट दास अपने मन से करे मेरा स्वामी आने में विलम्ब करता है। ४९। श्रीर श्रपने सभी दासे। की मारने श्रीर मतवाले लोगों के छग खाने पीने लगे॥ ५०। तो जिस दिन यह बाट जोइता न रहे श्रीर जिस घडी का वह श्रनुमान न करे उसी में उस दास का स्थामी आवेगा॥ ४१। श्रीर उस की वड़ी ताड़ना हेको कर्पाटियों की सम उस का श्रेण देगा जदां राना थी। टांत घीसना हागा॥

२५. तब स्वर्ग के राज्य की उपमा दस कुवारिया से दिई जायगी जा ष्प्रपनी मधार्ले लेको दूरधे ये मिलने को निकली॥ रे : उन्हों में से पाच मृत्रुहि स्नीर पाच निर्वृहि शों॥

पीते विवाह करते थीं। विवाह देते थे ॥ ३९ । थोर | से। गई ॥ ६ । श्राधी रात की घूम मधी कि देखें। तब वे सब कुंबारियां उठके ग्रापनी मशालीं की सजने लगी॥ 🖺 । थ्रीर निर्वृद्धियों ने सुयुद्धियों से कहा श्रापने तेल में से कुछ इस की दीजिये क्योंकि इसारी सशालें वुभी जाती हैं ॥ ९। परन्तु मृबुद्धियां ने उत्तर दिया वया जाने इमारे खीर सुम्हारे लिये वस न द्वीय मेा खळा है कि तुम वेचनेहारी के पास जाको श्रापने लिये माल लेखा ॥ १०। न्यों वे माल लेन की जाती थीं त्योंती दुस्दा था पहुचा थीर जा तैयार थीं से। उस की सम विवाद की घर में गई थ्रीर द्वार सूटा गया ॥ ११। पीके दृसरी कुंबारियां भी ब्राक्ते बाली है प्रमु है प्रमु इमारे लिये खालिये॥ १२। उस ने उत्तर दिया कि मैं तुम से सस कहता हूं मै तुम को नहीं जानता हू॥ १३। इस निये जागते रहा क्योंकि तुम न यह दिन न घड़ी जानते रंग जिस में मनुष्य का पुत्र ग्रावेगा ॥

१४ । क्योंकि यह एक मनुष्य के समान है जिस ने परदेश की जाते हुए अपने ही दामी की युलाके उन की अपना धन सींपा॥ १५। उस ने एक की पाच तीडे हुमरे की ही तीसरे की एक हर एक की उस को सामर्थ्य को अनुसार दिया थ्रीर तुरन्त पर-देश के। चला ॥ १६ । तय जिस ने पांच ता है पाये उस ने जाको उन से व्योपार कर पांच तोड़े श्रीर कमाये॥ १९। इसी रीति से जिस ने ही पाये उस ने भी दे। तो है फ़ीर कमाये॥ १८। परन्तु जिस ने रक तीडा पाया उस ने जाके मिट्टी में खोदके अपने स्वामी के रुपैये किया रखे।। १९। बहुत दिनों के पीक्ने उन दासा का स्वामी श्राया थार उन से लेखा सेने लगा ॥ २०। तब जिस ने पांच ताहे पाये थे उस ने पाच तीड़े श्रीर लाके कहा है प्रभु आप ने मुक्ते पांच तीड़े सापे देखिये में ने उन से पाच तीडे थीर कमाये है। २१। उस के स्वामी ने उस मे उ। जो निर्वृद्धि घीं उन्हों ने अपनी मशालों को। ले कहा धन्य है उत्तम खीर विश्वासपाय दास तू घोड़े खण्ते मा तेल न लिया ॥ 🞖 । परन्तु मुखुद्वियों ने मिं विश्वासयोग्य दुवा में तुक्ते बद्दुत पर प्रधान व्यपनी मधालों के स्वा व्यपने पात्रों में तेल लिया ॥ कस्ता . व्यपने प्रमु के व्यानन्द में प्रवेश कर ॥ ४। दूरहें की विसम्ब करने से वे सब कर्घा और १६। जिस ने दो तो है पाये घे उस ने भी आपके

कहा दे प्रमुखाप ने मुभो दो तो दें वीपे देखिये मै | ने उन, से देा तोड़े थीर कमाये है। २३। उस के स्वामी ने उस से कहा,धन्य हे उत्तम श्रीर विश्वास-योग्य दास तू चोड़े में विश्वासयोग्य दुखा में तुभे बहुत पर प्रधान कदंगा . अपने प्रभु के श्रानन्द में प्रवेश क्रा ॥ २४ । तव जिस ने एक तोड़ा पाया था उस ने स्नाके कहा दे प्रभुमे स्नाप की जानता घा कि स्राप कठोर मनुष्य हैं जहां स्राप ने नही स्राया वहा लवते है श्रीर जहा श्राप ने नहीं कीटा वहा से एकट्टा करते हैं।। 🖓 । से। में डरा श्रीर जाके श्राप का तीड़ा मिट्टी में क्रियाया वेखिये श्रपना से सीजिये॥ २६ । उस के स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि दे दुष्ट ग्रीर खालमी दास तू जानता था कि जद्दा मै ने नहीं बाया बदा सबता हू श्रीर जहां में न नहीं क्षीटा वहां से एकट्टी करता हू॥ २९। ता तुर्भ उचित या कि मेरे चपैये महाजना की द्वाय सापता तब मै श्राको श्रपना धन व्याज समेत पाता॥ २८। इस लिये वद्य तोडा उस से लेखो थार जिस पास दस तोड़े है उसे देखो ॥ २९ । क्योंकि जो कोई रखता दै उस की श्रीर दिया जायगा श्रीर उस की बहुत द्यागा परन्तु जो, नही रखता है उस से जा अहुह उस पास है सो भी ले लिया जायगा॥ ३०। श्रीर उस निकासो दास की बाहर के श्राधकार मे हाल देखा जद्दां राना थी। दात पीसना देशा।

३१। जब मनुष्य का पुत्र ग्रपने रेश्वर्य्य सहित श्राद्येगा श्रीर सर्व पवित्र दूत उस की साथ तत्र वह ख्रपने **ऐ**श्वर्य के सिद्धासन पर वैठेगा॥ ३२। ग्रीर सव देशों के लेगा उस के आगे स्कट्टे किये जायेगे और जैसा गड़ेरिया भेड़ा का वकरिया से ग्रलग करता तैसा यह उन्दे एक दूसरे से यला करेगा'॥ ३३। श्रीर घह भेड़ा की श्रपनी दहिनी श्रीर श्रीर वक-रियों की बाई ग्रीर खड़ा करेगा ॥ ३४ । तब राजा **उन से जो उस की द**िहनी खोर है कहेगा है मेरे पिता के धन्य ले।गे। ⊦श्रायो जे। राज्य जगत की उत्पत्ति से तुम्दारे लिये तैयार किया गया है उस के

तुम ने मुक्ते खाने की दिया मै प्यासा था श्रीर तुम न मुक्ते पिलाया मे परदेशी घा श्रीर तुम मुक्ते श्रपने घर मे लाये॥ ३६। मे नगा था श्रीर तुम ने मुक्ते पहिराया में रागी था श्रीर तुम ने मेरी सुध लिई मे वन्दीगृह में घा श्रीर तुम मेरे पास श्राये॥ ३७। तव धर्मी लेगा उस की उत्तर देगे कि है प्रभु इम ने क्षत्र स्त्राप के। भूखा देखा स्नीर खिलाया ऋषता प्यासाश्चीर पिलाया॥ ३८ । इस ने कव श्राप की परदेशी देखा श्रीर श्रपन घर में लावे श्रयवा नगा श्रीर पहिराया ॥ ३९ । श्रीर इम ने कब श्राप की रोगी श्रयवा वर्न्दोगृह में देखा श्रीर श्राप के पास् गये॥ ४०। तव राजा उन्हे उत्तर देगा मै,तुम से सच कहता हू कि तुम ने मेरे इन श्रति क्रोटे भाइया में से एक से जोई। भर किया से मुक्त से किया॥ ४९। तव वद उन से जा वाई ग्रोर है कहेगा दे चापित लागो मेरे पास से उस अनन्त आग मे जाओ जो ग्रैतान श्रीर उस के दूतों के लिये तैयार किई गर्इ है ॥ ४ २ । वर्षेकि में मूखा या श्रीर तुम ने मुक्री खाने की नही दिया में प्यासा था श्रीर तुम ने मुक्ते नही पिलाया ॥ ४३ । मै परदेशी था श्रीर तुम मुर्भे श्रापने घर से नहीं लाये से नंगा था श्रीर तुम ने मुक्ते नहीं पविराया में रोगी श्रीर बन्दीगृह में, था श्रीर तुम नं मेरी सुध न लिई ॥ ४४ । तब वे भो उत्तर र्देगो कि दे प्रभुष्टम ने कब श्राप की भूखावा प्यासा वा परदेशों वा नगा वा रोगों वा वन्दोगृह में देखा थ्रीर ख्राप की चेवान किई।। ४५। तब वह उन्हें उत्तर देगा में तुम से सच कदता ट्रांक तुम ने इन ग्रांति होटो में से एक से नोई भर नहीं किया सा मुक **से नहीं किया ॥ <b>४६ं**। से। ये लोग श्रनन्त दराड़ मे परन्तु धर्मी लोग अनन्त जीवन में जा रहेगे॥

र्दि ज्ञब यीशु यह सब बाते कह चुका ,तब अपने शिष्यों से कहा।॥ २ । तुम जानते दां कि दो दिन के पीक्वे निस्तार-पर्क्व देशा श्रीर मनुष्य का पुत्र क्रूच पर चढ़ाये जाने की पक्रहवाया जायगा ॥ ३ । तब लोगों के प्रधान याधिकारी होस्रो ॥ ३५ । क्योंकि में भूखा या स्नार याजक स्नार स्रध्यापक स्नार प्राचीन लीता कियाका स्रापस में विचार किया कि योशु की कल से पजहकी मार डार्ले॥ ५। परन्तु उन्हों ने कहा पर्ळा मे नहीं न दी कि लोगो में दुह्न देवि॥

६। जब योश वैयनिया में शिमोन की की के घर मे था॥ 9। तब एक स्त्री उजले पत्थर की पात्र मे वहुत माल का सुगध तेल लेके उस पास स्नाई कैंार जब वह भोजन पर बैठा था तब उस के सिर पर ढाला ॥ ८ । यह देखके उस के शिष्य रिनियाके वेाले यह त्रय वयो हुआ ॥ ए। क्योंकि यह सुगध तेल वहुत दाम में विक सकता थ्रीर क्यालों की दिया जा सकता ॥ १०। योशु ने यह जानके उन से कहा क्यों स्त्री की दुख देते हा. उस ने अच्छा काम मुभ से किया है। ११। कगाल लोग तुम्हारे सग चदा रहते है परन्तु में तुम्हारे स्मा सदा नहीं रहूमा॥ ९२। उस ने मेरे देह पर यह सुग्रध तेल का काला है सी मेरे गाडे जाने के लिये किया है ॥ ९३ । में तुम से सत्य कहता हू सारे जगत मे जहा कही यह मुसमाचार सुनाया जाय तहा यह भी जी इस न किया दे उस के स्मरण के लिये कहा जायगा॥

१४ । तर्वं वारह शिष्यो मे से पिहृदा इस्क्रियोती नाम एक शिष्य प्रधान याजको के पास गया॥ १५। ग्रारक दा को मै योशुको स्राप लेखो के दाय पकडवाक ते। ग्राप लाग मुक्ते वया देंगे . उन्हे। ने उस की तीस क्षेये देने की ठहराया॥ ९६ । से वह उसी समय से उस की पकडवाने का श्रवसर ठूळने लगाँ॥

९९। अपसमीरी रोटी के पर्व्व के पहिले दिन शिष्य लोग योशु पास श्रा उस से बेाले श्राप कहा चाहते है कि इस ग्राप के लिये निकारपर्ळ्य का भाजन खाने की तैयारी करे॥ १८। उस ने कहा नगर मे श्रमुक मनुष्य के पास जाके उस से कदे। गुर कहता है कि मेरा समय निकट है मे अपने शियों, के सग तेरे यहा निस्तारपर्ळ्य का भे।जन करूरा।। १९। से। शिक्यों ने जैसा क्षीशुने उन्देशाचा विदे वैसा किया थ्रार निम्ताभक्कं का भाजन बनाया॥

२० । म्हांक की यीशु खारह शिप्या के सम भीजन

नाम महायाजक के घर में एकट्ठे हुए ॥ ४ । श्रीर | मै तुम से सच कहता हूं कि तुम में से एक सुके पकडवायमा ॥ २२ । इसे पर व बहुत उदासे हुए थीर हर एक उस से कहने लगा है प्रमुं यह क्या मे हू॥ २३। उस ने उत्तर दिया कि जी मेरे संग्र धाली में हाय डालता है सोई मुक्ते पक्तडवायगा॥ २४ । मनुष्य का पुत्र जैसा उस के विषय में लिखा है वैसा ही जाता है परन्तु द्वाय वह मनुष्य जिस मे मनुष्य का पुत्र पक्तडवाया जाता है . जो उस मनुष्य का जन्म न होता तो उस के लिये भला होता ॥ २५ । तस्र उस के पक्षडवानेद्यारे यिद्रदाने उत्तर दिया कि हे गुरु यह क्या में हू यीशु उस से वेला तृतो कइ चुका॥

र्दि। जब व खाते थि तब यीशु ने राटी लेके धन्यवाद किया थ्रीर उसे तोडके शियों की दिया थीर कहा लेख्री खाख्री यह मेरा देह है।। 🙌 । ख्रीर उस न कटोरा लेको धन्य माना ग्रीर उन का देके कहा तुम सब इस से पीन्रो।। २८। क्योंकि यह मेरा लाड़ ग्रर्थात् नये नियम का लाहू है जी वहुती के लिये पापमोचन के निमित्त बहाया जाता है ॥ रे॰। मै तुम से कहता हू कि जिस दिन ली मै तुम्हारे सग श्रपने पिता के राज्य में उसे नया न पीऊ उस दिन ला मै श्रव से यह दाखं रस कभी न<sup>,</sup>पीकंगां॥ ३०। श्रीर व भजन गाको जैतून पर्व्वत पर गये॥

३१। तव योशु ने उन से कहा तुम सव इसी रात मेरे विषय में ठींकर खाम्रोगे क्येंकि लिखा है कि मै गहेरिये की मासंगा थैर भूगड की भेड़ें तितर वितर हो जायेगी ॥ ३२। परन्तु मे श्रपने जी उठने के पीक्के तुम्हारे श्रागे गालील कें। जाऊंगा॥ ३३। पितर ने उस की उत्तर दिया यदि सब स्नाप के विषय में ठोकर खार्वे ताभी मैं कभी ठीकर न खाकगा॥ ३४ । योग्रुनं स्स से कहा में तुकी सत्य कहता हू कि इसी रात मुर्ग के वोलने से आगे तू तीन वार मुक्त से मुकरेगा ॥ ३५। पितर ने उस से कहा जी श्राप के सम मुसे मरना हो तीओं मै श्राप से कभी न मुक्कस्मा. संघ शिष्टा ने भी वैसा ही कहा ॥

३६ । तव योशु ने जिप्यो क्षे स्या गेर्ताशननी नाम पर कैटा ॥ २९। जब व खाते थे तब उस ने कहा स्थान में श्राक़े उन से कहा जब लो में बहां साके

सन की निरंकुश देखकर, २६। मूसा ने कायनी की। निकास पर खरे होकर कहा जो कोई यहोबा की मोर का है। वह मेरे पास खार तब सारे लेबीय चर को पास एक हुँ दूर ॥ २०। उस ने उन से कहा इसारल का परमेश्टर यहाद्या येा कहता है कि श्रपनी श्रपनी जांघ पर तलवार लटकाकर कावनी को रक निकास से ले दूसरे निकास लें घूम घूमकर अपने अपने माइयों सीगयों खीर पहोसियों की घात करेग ॥ २८ । मूसा को इस घचन को स्ननुसार सेवीयों में किया थीर उस दिन तीन इजार के घ्रटकल लेगा मारे गये॥ २४ । फिर मूसाने कद्दा स्राज्ञ के दिन यहोवा के लिये श्रापना याजकपद का संस्कार करी व्यान ग्रापने ग्रापने वेटों थीर भाइयों के भी विक्र होकर रेश करे। जिस से घट ग्राज तुम की खाशीय है। ३०। दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कदा तुम ने बड़ा हो पाप किया है अब मै यदे। वा के पास चढ बाबगा क्या चानिये में तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सर्कू ॥ ३९ । सें। मूसा यदेखा के पास फिर जाकर कहने लगा कि हाय हाय उन लोगों ने सेान का देवता यनवाकर वहा ही पाप किया है ॥ ३२ । तीमी अब तू उन का पाप समा करे-नदाँ तो अपनी लिखी हुई पुन्तक में से मेरे नाम की काट दें। 🕦 । यदीवा ने मूचा से कदा जिस ने मेरे विन्द्व पाप किया है उसी का नान में ग्रापनी पुस्तक से से काट दूंगा॥ ३८। यव ते। तू जाकर उन ने।गों का उस स्थान में ले चल जिस की चर्चा में ने तुम से किई घो देख मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा पर जिस दिन में दबड देंने लगूं उस दिन उन की इस पाप का दब्ह दूंगा॥ ३५ । ग्रीर यदीवाने उन सोगी पर विपति हाली क्योंकि टायन के बनाये हुण वक्दे की उन्दों ने वनवाया था।

्र ३३. फिर् यद्दाक्षा ने सूना से कहा तू उन नोगों की 'जिन्हें मिस देश से हुड़ा लाया है सा लेकर उस देश की जा

खिस की विषय में ने इब्राहीम इसहाक् श्रीर याकुव ये किरिया खाकर कहा या कि मै इसे तुम्हारे वंश को दूंगा॥ २। श्रीर में तेरे आगे आगे एक दूत की भेलूंगा थ्रीर कनानी श्मीरी हिसी परिक्ती हिस्सी थीर यहूसी लेशों के। वरवस निकाल ट्रंगा॥ ३। से तुन क्षेत्र उस देश की जाकी जिस में दूध कीर मध्र की धारा बदती है पर तुम जी इठीले ही इस कारण में सुम्हारे बीच में होको न चलूंगा ऐसा न द्वी कि मार्गे में सुम्हारा ग्रन्त कर डालूँ॥ ४। यह बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे थीर कोर्ड श्रपने ग्रहने पहिने हुए न रहा॥ ५। क्यों कि यदीया ने मूसा से कह दिया था कि इसा-रुं सिंदों की मेरा यह वचन सुना कि तुम सीग ती इठीले हा जो मे पल भर के जिये तुम्हारे बीच हाकर चलुंती तुम्दारा ग्रन्त कर डालूंगा थे। ग्रस्न श्रपने खपने ग्रहने अपने खंगों से उतार दें। कि मै आनं कि तम से क्या करना चाहिये॥ ६। तख इसारली होरेख पर्वत से लेकर खात्रो का खपने त्राहिने चतारे रद्दे ॥

(मूसा के इसार लिया के लिये पापनाचन नायने का वर्षन )

९। मूसा ते। संबू की लेकर छावनी से बाहर छरन दूर खडा कराया करता घा श्रीर उस की मिलापवाला संबुकहता या ग्रीर जी कोई यहावा को ठूठुता से। उस मिलापवाले तंत्रू के पास से। क्वायनो के बाहर या निकल ज्ञाता या ॥ द। श्रीर जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लेगा उठकर श्रपने अपने होरे के द्वार पर खहे दा जाते थ्रीर जब लें। मूसा उस तबू में प्रवेश न करता तब ला उस की श्रीर ताकते रहते घे॥ ९। श्रीर सब मुखा उस त्रवू में प्रवेश करता तव वादल का खंमा चतरको त्रष्ट्रको द्वार पर ठप्टर चाता **धौर** यद्दीवा मुसा से वार्ते करने लगता था ॥ १० । ग्रीर सब लेगा चच वादल के खंभे के। तंत्र के द्वार पर ठइरा देखते तब उठकर श्रापने श्रापने होरे के द्वार पर से दक्डवत् त्र रते चे ॥ ११ । श्रीर यहावा मूसा से इस प्रकार श्राम्हने सास्टने वाते करता था जिस प्रकार कोई यपने भाई से

<sup>(</sup>१) भूल में भ्रापना हाय भरा। (२) मूल में नुमी की निटा।

प्रार्थना कर तब ले। तुम यहा बैठे। ॥ ३७। ग्रीर वह । ग्रापना खड्डा खींचके महायाजक के दास की मारा पितर को श्रीर जबदों के दोनें पुत्री को श्रपने सग ले गया श्रीर शोक करने श्रीर बहुत उदास होने लगा ॥ ३८ । तब उस ने उन से कहा मेरा मन यहां सों फ्रांत उदास है कि में सरने पर हू. तुम यहां ठहरके मेरे स्मा जामते रहा ॥ ३९ । स्नार घोड़ा श्रागे बढके वह मुद के वल गिरा श्रीर प्रार्थना किई कि है मेरे पिता जी है। सक ती यह कटोरा मेरे पास से टल जाय ताभी जैसा मै चाहता हू वैसा न होय पर जैसा तू चाहता है ॥ ४०। तव उस न शिप्यो को पास आ उन्दें सेति पाया श्रीर पितर से कहा सा तुम मेरे संग एक घड़ी नहीं जाग सक ॥ ४१। जागते रद्दे। श्रीर प्रार्थना करे। कि तुम परीचा में न पड़े।. मन तो तैयार है परन्तु शरीर दुर्वल है ॥ ४२। फिर उस ने दूसरी बेर जाके प्रार्थना किई कि है मेरे पिता का विना पीने से यह कठोरा मेरे पास से नही ठल सकता है तो तेरी इच्छा पूरी द्वाय ॥ ४३ । तब उस ने ग्राके उन्हे फिर साते पाया क्यांकि उन की ग्रांखे नीद से भरी थीं ॥ ४४ । उन की कोड़के उस ने फिर जाके तीसरी घेर वही वात कहके प्रार्थना किई॥ 8५ । तब उस ने श्रपने शिष्यों क पास श्रा उन से कदा से तुम सेति, रहते श्रीर विश्वाम करते द्वा . देखे। घड़ी था पहुची है थ्रीर मनुष्य का पुत्र पापिया के हाथ में पकड़वाया जाता है ॥ ४६ । उठा चर्ले देखे। जा मुर्भ पकड्घाता है सा, निकट ष्रापा है ॥

४९ । बद बोलता हो या कि देखें। यिहूदा जा वारह शियों में से एक था आ पहुंचा और लागे। के प्रधान याजका श्रीर प्राचीना की श्रीर से बहुत लाग खड्ग ग्रीर लाठियां लिये दुर उस क स्या॥ 🞖 । योगु क पकडवानेहारे ने उन्हें यह पता दिया था कि जिस को मै चूमू वही है इस की पकड़े।॥४९। श्रीर यह तुरन्त योशु पास श्राक्षे वाला ह गुरु प्रणाम श्रीर उस की चूमा॥ ५०। यीशुने उस से कहा दे मित्र तु किस लिये श्राया है. तब उन्हों ने श्राके योशु पर दाघ डालको उसे पकड़ा॥ ५१। इस पर

थीर उस का कान, उड़ा दिया ॥ ५२ । तब योश् ने उस से कहा श्रापना खड़ा फिर काठो, में रख क्यों कि जी लीग खड्ड खीचते हैं सी सब खड्ड से नाश, किये जायेंगे॥ ५३। क्या तू सममता है कि मै स्रभी स्रपने पिता से विन्ती नहीं कर सकता हू श्रीर यह मेरे पास स्वर्गदृतों की बारह सेनाश्रों से श्रीधक पहुचा न देगा ॥ ५४ । परन्तु तब धर्मपुस्तक मे जे। लिखा है कि ऐसा होना श्रवश्य है से क्योंकर पूरा होय ॥ ५५ । उसी घड़ी यीशु ने लोगों। से कहा क्या तुम मुभो पकड़ने का जैसे डाकू पर खड़्न श्रीर लाठियां लक निकले हो . मै मन्दिर मे उपदश करता हुया प्रतिदिन तुम्हारे सम बैठता या श्रीर तुम ने मुक्ते नही पकडा ॥ ५६ । परन्तु यद सब इस लिये द्वस्त्रा कि भविष्यद्वक्तायो के पुस्तक की वाती पूरी देवि . तव सव शिष्य उसे क्वाहक भागे॥

५९। जिन्दे। ने योशुको पकड़ा से। उस को कियाफा महायाजक क , पास ले गये जहां श्रध्यापक श्रीर प्राचीन लाग एक हे हुए॥ ५८। पितर दूर दूर उस का पीके महायाजक का स्नाने ले। चला गया खार भीतर जाके इस का श्रन्त देखने की प्यादों के सा र्वेठा ॥ ५९ । प्रधान याजकों श्रीर प्राचीना ने श्रीर न्याइया की सारी सभा ने योशुका घात करवाने के लिये उस पर भूठी साम्नी ढूढ़ा परन्तु न पाई॥६०। बदुतरे भूठे साची तो श्राये तीभी उन्हा ने नही पाई॥ ६१। श्रन्त में दो भूठे साची श्राके वोले इस ने कड़ा कि मै ईंग्डर का मन्दिर का सकता श्रीर चुसे तीन दिन में फिर बना सकता हू ॥ ६२। तब महायाजक ने खड़ा दो योशु से कहा क्या तू कुछ उत्तर नही देता है . ये लाग तेरे विषद्ध क्या साचा देते है ॥ ६३ । परन्तु योशु चुप रहा इस । पर महायाजक ने उस से करा में तुमें जीवते ईच्छर की किरिया देता हू हमे। से कह तूर्देग्बर का पुत्र खीष्ट है कि नहीं ॥ ६४। यीशु उस से बोला तू तो कर चुका श्रीर मै यह भी तुम्हों से कहता हूं कि इस के पी है तुम मनुष्य क पुत्र का सर्व्वशक्तिमान की दिहनी स्रोर बैठें श्रीर ,देखा योशु के सींगयों में से एक ने हाथ बढ़ाके | स्नाकाश के मेघी पर स्नाते देखागे ॥ ६५। तब महा-

याजक ने श्रपने बस्त्र फाडके कहा। यह ईश्वर की। फेकके चला गया श्रीर जाके श्रपने की फांसी हिर्दू॥ प्रयोजन . दखी तुम ने ग्रभी उस क मुख से ईफ्कर की निन्दा सुनी है। ६६। तुम वया बिचार करते हो . उन्हों ने उत्तर दिया वह बधके ये। य है ॥ ६९। तव उन्हों ने उस के मुद्द पर प्रका श्रीर उसे घूरे मारे॥ ६८। श्रीरो ने श्रवेड़े मारक कहा हे खीष्ट इस में भविष्यद्वासी वाल किस ने तुभे मारा॥

**६ए।** पितर बाहर थ्याने से बैठा था श्रीर एक दासी उस पास आर्फ बोली तू भी यीशु गालीली क स्या था ॥ ९० । उस ने सभी क साम्हने मुकारक कहा मैन ही जानता तूक्या कहती है।। ७१। जब बह बाहर देवकी में गया तब दूसरी दासी ने उसे देख-के जा लाग वहा थे उन से कहा यह भी यीशु नासरी के सम या ॥ ७२ । उस ने किरिया खाक फिर सुकरा कि मै उस मनुष्य का नहीं जानता हू॥ 9३ । घोडी वेर पी है जो लोग वहां खड़े थे उन्हों न पितर के पास आके उस से कहा तू भी सचमुच उन में सेएक है क्योंकि तेरी वाली भी तुभे प्रगट करती है। 98। तब वह धिक्कार देने श्रीर किरिया खाने लगा कि मै उस मनुष्य की नहीं जानता हु . श्रीर तुरन्त मुर्ग वोला॥ ९५। तब पितर ने योशुका बचन जिस ने चस से कहा था कि मुर्ग के बोलने से आगी तू तीन बार मुभ से मुकरेगा स्मरण किया श्रीर वाहर निकल के बिलक विलक राया॥

२७ ज्ञाब भार हुआ तब लागा के सब प्रधान याजकां श्रीर प्राचीना ने

भाषस में योशु के विक्तु विचार किया कि उसे घात करवावे ॥ २। ग्रार उन्हों ने उसे वाधा ग्रार ले जाने यन्तिय पिलात श्रध्यत्र की मेांप दिया ॥

३। जब उस को पकड़वानेहारे घिहूदा ने हेखा कि घइ दह के येग्य ठहराया गया तब वह पहलाके उन तीस **रुपै**या की प्रधान याजकी श्रीर प्राचीनों के पास फोर लाया॥ 🞖 । श्रीर कहा में ने निर्देशियो लाहू पकड्याने में पाप किया है. व वीले हमे क्या

निन्दा कर चुका है श्रव हमें सांसिया का श्रीर क्या है। प्रधान याजकों ने रुपैये लेके कहा देन्हें मन्दिर के भरकार में डालना उचित नहीं है क्योंकि यह लोहू का दाम है॥ ७। से उन्हा ने खापस में विचार कर उन क्षेयों से परशिषया की गाडने के लिये कुम्हार का खेत मेल लिया॥ 🖺 । इस से वह खेत ग्राज तक लोडू का खेत कहावता है। ए। तब जी बचन विरोमवार भविष्यद्वक्ता से करा गया था सा पूरा हुआ कि उन्हों ने वे तोस क्षेये हां इसायेल के सन्तानों से उस मुलाये दृश का दाम जिसे उन्हों ने मुलाया ले लिया ॥ १०। श्रीर जैसे प्रसेक्टर ने मुक्त की श्राचा दिक्षे तैमे उन्दे कुम्हार के खेत के दाम मे दिया ॥

१९। योष्टु अध्यक्ष के आगे खड़ा हुआ। यार ग्रध्यद ने उस से पूछा क्या तू यिहू दियों का राजा है. योशु ने उस से कहा श्राप हो तो कहते हैं॥ १२। जब प्रधान याजक ग्रीर प्राचीन लीग उस पर दीप लगाते थे तब उस ने कुछ उत्तर नहीं दिया ॥ १३ । तव पिलात ने उस से कहा क्या तून ही सुनता कि ये लेाग तेरे विषद्घ कितनो साक्षी देते है। १४। परन्तु उस ने एक बात भी उस की उत्तर न दिया यहा ली कि श्रध्यक्ष ने बहुत श्रचभा किया॥ १५ । उस पर्छ्य में अध्यक्त को यह रीति यो कि एक बंधु व की जिसे लोग चाहते थे उन्हों के लिये क्रोड़ देता थाँ॥ १६। **उस समय में उन्हां का एक प्रसिद्ध वंधुवा था जिस** का नाम वरव्या था॥ १९। से। जव व स्कट्टे हुस तब पिलात ने उन से कदा तुम किस की चादते दे। कि मै तुम्हारे लिये क्षेड़ देक वरव्या की श्रष्यवा योज्ञ को जो खीष्ट कदावता है॥ १८। क्योंकि वह जानता षा कि उन्दों ने उस की डाइ से पकदृवाया था॥ १ए। जब वह बिचार श्रासन पर वैठा घा तव उस को स्त्रों ने उसे अन्हला भेजाकि स्राप उस धर्मी मनुष्य से कुछ काम न रखिये क्योकि में ने स्त्राज स्वप्न में उस के कारण बहुत दुख पाया है।। २०। प्रधान याजकों थार प्राचीना ने लागा का समकाया कि वंबरळ्या की मांग लेवे श्रीर यीशु की नाश तूहीं जान ॥ धु। तत्र वह उन कपैया की मन्दिर में करवार्थ ॥ २१। याध्यव ने उन की उत्तर दिया कि

इन दोनों में से तम किस की चाइते है। कि मै कपड़े आपस में बांट लिये श्रीर मेरे बस्त्र पर चिट्टियां तम्हारे लिये कोड देक . व बीले बरव्या की ॥ ' २२। पिलात ने उन से कहा तो मै यीश से जी खीप कदायता है क्या कर . सभी ने उस से कहा वह क्रश पर चढाया जाय ॥ २३ । अध्यक्त ने कहा क्यों उस ने कीन सी धुराई किई है. परन्तु उन्दों ने श्रीधिक पुकारके कहा वह क्रूब पर चढाया जाय।।

र्**४ । ज**य पिलात ने हें खा कि कुछ वन नहीं पहता पर थार भी मुल्लंड माता में तब उस ने जल लेके लोगों के सास्टने दाय धोके कहा में इस धर्मी मनुष्य के लोह से निर्देश हू तुम ही जाने। १४। सब लोगों ने उत्तर दिया कि उस का लोइ इस पर थ्रीर प्रमारे सन्तानां पर देवि ॥

२६। तय उस ने बरव्या की उन्हों के लिये क्कोड दिया ग्रीर योगु को कोडे मारके क्रूग पर चकाये जाने का सींग्र दिया ॥ २९ । तब ग्रध्यक्ष के योद्वाखीं ने योश की अध्यक्षभवन में ले जाके सारी पलटन उस पास स्कट्टी किई॥ २८। श्रीर उन्हें। ने उस का घस्त्र उतारके उमे लाल बागा पहिराया॥ र्ए। श्रीर कांटा का मुक्ट गून्यके उस के सिर पर रखा थीर उस के दिने हाथ मे नरकट दिया थीर उस के खारी घुटने टेकके यह कहके उस से ठट्टा किया कि दे यिष्टदियों के राजा प्रणाम ॥ ३०। ग्रीर उन्दों ने उस पर यूका थार उस नरकट की ले उस को सिर पर मारा ॥ ३१। जब वे उस से ठट्टा कर चुके तय उस से यह यागा उतारके ग्रीर उसी का यस्त्र उस की पाँडराकी उसे क्रुण पर चढ़ाने की ले गये ॥ ३२ । बाहर स्राते हुण उन्हों ने शिमान नाम क्रोनी देश के सक मनुष्य की पाया श्रीर उसे वेगार पंकड़ा कि उस का क्रू श ले चले॥

३३। जब वे एक स्थान पर जा गलगणा प्रार्थात् खोपडी का स्थान कदावता है पट्चे॥ ३४। तव उन्दें। ने सिरके में पित मिलाके उसे पीने की दिया परन्तु उस ने चीखके पीने न चाद्या॥ ३५। तब उन्दों ने उस की क्रूण पर चढाया श्रीर चिट्ठियां हालको उस को यस्त्र घांट लिये कि की यचन भवित्य-

हालीं॥ ३६। तब उन्हों ने बहां बैठके उस का पहरा दिया ॥ ३७ । श्रीर उन्हों ने उस का दीपपत्र उस को सिर से जपर लगाया कि यह यिद्दियों का राजा योशु है ॥ ३८। तब दो डाकू एक दहिनी स्रोर स्रीर दूसरा बाई श्रीर उस के समें क्रूगों पर चढ़ाये गये॥

३९। जो लोग उधर से खाते जाते घे उन्हों ने श्रपने सिर हिलाको श्रीर यह कहको उस की निन्दा किई॥ ४०। किं हे मन्दिर के ठानेहारे ग्रीर तीन दिन में बनानेहारे श्रपने की बचा . जी तु ईश्वर का प्त्र है तो क्र्य पर से उतर आ। ४१। इसी रीति से प्रधान याजेकों ने भी श्रध्यापकों श्रीर प्राचीनों के सा ठट्टा कर कहा।। ४२। उस ने ग्रीरी की बचाया स्रापने का वचा नहीं सकता है . जा वह इसारल का राजा है तो क्र्य पर से श्रव उत्तर श्रावे श्रीर इस उस का विज्ञास करेंगे॥ ४३। वह ईक्टर पर भरासा रखता है. यदि ईश्वर उसे चाहता है तो उस की श्रव वचावे क्योंकि उस ने कहा मैं ईश्वर का पुत्र ष्ट्रं ॥ ४४ । जी डाकू उस की सम क्र्यों पर चकुाये गये उन्हों ने भी इसी रीति से उस की निन्दा किई॥

४५ । दे पहर से तीसरे पहर ली सारे देश में य्यधकार हो गया॥ ४६। तीमरे पहरके निकट यीश ने वहे शब्द में पुकारके कहा एली एली लामा शबक्तनी श्रर्थात् हे मेरे ईश्वर हे मेरे ईश्वर तूने क्यों मुमे त्यागा है ॥ ४९ । जो लोग वर्हा कहें घे उन में से कितनें ने यह सुनके कहा वह गलियाह की बुलाता है ॥ 8८ । उन में से एक ने तुरन्त दीहको इस्पन लेके सिरके में भिंगाया ग्रीर नल पर रखके उसे पीने को दिया॥ ४९ । श्रीरों ने कहा रहने दे हम देखें कि एलियाद उसे बचाने की ग्राता है कि नहीं॥

५०। तव योशु ने फिर वड़े शब्द से पुकारकी शिया त्यामा ॥ ५१ । श्रीर देखी मन्दिर का परदा कपर से नीचे लीं फटके हैं। भाग है। गया श्रीर धरती होती श्रीर पर्व्यंत तङ्क गये॥ ५२ । श्रीर कवरे खुलीं श्रीर धाये पुर पवित्र लोगों की बद्दत लोगें द्वक्ता ने कटा था से। पूरा देखें कि उन्दों ने मेरे उठीं ॥ ५३ । श्रीर यीश के जी उठने के पीछे से कवरी में से निकलके पाँचित्र नगर में गये श्रीर बहुतेरी क्ता दिखाई दिये॥ ५४। तब शतपति खार वे लाग जा उस के सा यीशु का पररा देते थे मुईस्टोल ग्रीर ना कुछ हुआ था सा देखके निषट हर गये श्रीर वाले सचमुच यह ईश्वर का पुत्र था॥

५५ । वहां वहुत सी स्त्रियां जो योशु की सेवा करती हुई गालील से उस की पीक्ने आई थीं दूर मे देखती रहीं ॥ ५६ । उन्दें। में मरियम मगदलीनी थीर याकूब की थी योशी की माता मरियम थीर जवदी के पुत्रों की माता थीं॥

। ५९। जव सांस हुई तव यूरुफ नाम श्रीरमीयया नगर का ग्क धनवान मनुष्य जी श्राप भी यीशु का शिष्य या श्राया॥ ५८। उस ने पिलात के पाम जाके यीशु की लाघ मांगी . तब पिलात ने खाजा किई कि लेाच दिई जाय ॥ ५९ । युसफ ने लाच की लं उसे उजली चट्टर में लपेटा॥ ६०। ग्रीर उमे ग्रपनी नई कवर में रखा जा उस ने पत्थर में ख़दवाई घी श्रीर कवर के द्वार पर यहा पत्थर लुख्काके चला गया ॥ ६९ । श्रीर मरियम मगदलीनी श्रीर दूसरी मरियम वहा कवर के साम्हने वैठी थी।

६२। तैयारी के दिन के पीके प्रधान याजक ग्रीर फरीशो लेगा खगले दिन पिलात के पास एकट्टे हुए। ६३। श्रीर घाले हे प्रभु हमें चेत है कि उस भरमाने-द्वारे ने श्रपने जीते जी करा कि तीन दिन के पीछे मै जो उट्टागा। ६४। सा स्त्राचा की जिये कि तीसरे दिन ले। क्षयर की रखवाली किई जाय न हो कि उस को शिव्य रात की खाके उसे चुरा ले जावे श्रीर लोगो से करें कि यह मृतकी में मे जी उठा है. तव पिक्ली भूल पहिली से बुरी होगी॥ ६५। पिलात ने उन से कहा तुम्दारे पास परकारी जायो। श्रापने जानते भर रखवाली करे। ॥ ईई । से। उन्हे। ने जाके पत्थर पर क्राय देके पहरुए वैठाके कवर की रस-याली छिई ॥

हिट विश्वामवार के पीके अठवारे के पिन्से दिन पर फटते

देखने आहि ॥ २ । और देखा यहा मुईहोल हुआ कि परमेक्टर का ग्क दूत म्टार्ग से उतरा श्रीर श्राके कवर के द्वार पर से पत्थर लुढकाके उम पर यैठा ॥ ३। उस का रूप विजली सा ग्रीर उस का वस्त्र पाले की नाई उसला था॥ ४। उम के डर के मारे पटका कांच गये ग्रीर मृतकों के समान हुए ॥ ५ । दूस ने स्त्रियों की उत्तर दिया कि तुम मत हरी में जानता ष्ट्रकि तुम योशुको जो क्रूब पर घात किया गया ढ़ुढ़ती हो ॥ ई । यह यहाँ नहीं दें जैसे उस ने कहा वैसे जी उठा है। स्रायो यह स्थान देखा जहां प्रमु पडा था॥ ९। श्रीर शीघ्र जाके उम के शियों से कटी कि वर मृतकों में में जी उठा है श्रीर देया वर तुम्टारे श्रामे मालील के। जाता है घर्टा उमे देग्योमे . देग्री में ने तम में करा है। 🗀 वे शीघ्र निकलके भय थीर बड़े ग्रानन्द से उम के जिप्यों की महेज हेने की कवर में दीहीं॥

ए। जब व उम के शियों की मदेश देने की जाती घों देगा योश उन से था मिला थार कहा कल्याल हो खार उन्हों ने निकट खा उस के पांच पकडके उम की प्रशास किया॥ १०। तय यीशु ने उन में करा मत हरी जाके मेरे भाष्यीं मे कर दें। कि वे गालील की जार्व श्रीर वर्दा वे सुके देखेंगे॥

११। ज्यों स्त्रियां जाती घीं स्योंही देखी परमग्री र्म से कोर्इ कोर्इनगर में श्राये चौर मय कुछ जी हुआ था प्रधान यानकों से कह दिया ॥ १२ । तय उन्तां ने प्राचीनों के मग्न ग्कहें हा श्रापस में विचार कर योहायों की चहुत रुपैय देके कहा। १३। तुम यह मिटो कि रात की जब एम सीये घे तब उमके शिष्य ग्राके उमे चुरा ले गये॥ १४ । जी यद बात श्रध्यच के एने में श्रावे तो इस उस की समकाके तुम के। यचा लेंगे॥ १५। से। उन्टीने क्षेपे लेके जैसे सिखाये गये चे वैसा ही किया ग्रीर यह व्यात यिष्ट्रदियों में खाज लें। चीलत है॥

१६ । गायारह जिप्य गालील में उस पर्छ्यत पर गये जी यीशुने उन की वताया था॥ १९ । ऋषीर मरियम मगदलीनी श्रीर दूसरी मरियम कवर केंग वन्दों ने उसे देखके उस केंग प्रशास किया पर कितनी

में कहा स्वर्ग में क्रार पृष्टियों पर समन्त प्रधिकार मुक्त को दिया गया है ॥ १९ । इस लिये तुम जाके सव देशों के सागी का जिल्य करी ग्रीर उन्दे पिता

को। सदेर दुखा ॥ १८ । योशु ने उन पास था उन विषापुत्र थी। पवित्र खातमा के नाम से वपतिसमा देखी। २०। ग्रीर उन्दे सब बातें का मै ने तुम्हें ग्राचा किई दि पालन करने का सिखाग्री ग्रीर देखी मै जगत के यन्त ली सब दिन तुम्टारे सग हू। स्नामीन ॥

## मार्क रचित सुसमाचार।

१. ई इवर के पुत्र योश स्त्रीष्ट के मुममाचार का खारभ ॥ २ । जैमें भविष्य-

इक्ताओं के पुस्तक में लिखा है कि देख में अपने दूत की तेरे खारों भेजता हु जी तेरे खारो तेरा पथ यनार्रेगा ॥ ३ । किसी का शब्द दुया जा जगल मे पुफारता है कि परमेश्वर का पध बनाखी उस के राजमार्ग मीधे फरा ॥ ४। योदन ने जगल में वप-तिनमा दिया थ्रीर पापमाचन के लिये पश्चाताप के वयतिममा का उपदेश किया ॥ ५ । श्रीर सारे यिट्ट-दिया देश के थीर विस्थालीम नगर के रहनेटारे उस पाम निकल जाये कीर सभी ने अपने अपने पापी की मानके यर्दन नदी में उम से वयतिसमा सिया ॥ ६। योदन इट के राम का यस्त्र श्रीर श्रपनी कटि मे चमडे का पटुका परिनता था थीर टिड्रिया थी धन मधु खाया करता था॥ ७। उम ने प्रचार कर कटा मेरे पीछे घट ग्राता है जा मुक्त से ग्राधिक शक्तिमान है मै उस की ज़तीं का यध मुकके खोजने के येग्य नहीं हू ॥ 🕒 में ने तुम्हे जल से वयतिसमा दिया है परन्त यह तुम्हें पवित्र ग्रात्मा से वर्षातसमा हंगा॥

ए। उन दिनों से यीश ने गालील देश के नासरत नगर से स्राफे योष्टन से यर्डन में वर्षातसमा लिया॥ १०। श्रीर तुरन्त जल में कपर ग्राते पूर उस ने स्यगं की युने थ्रीर खात्मा की कपात की नाई खपने कपर चतरते देखा ॥ ९१ । ग्रीर यह ग्राकाशयामी हुई कि तु मेरा प्रिय पुत्र है जिस में में ग्रांति प्रमञ्जू हू ॥

१२। तव श्रातमा तुरन्त उस की जगल में ले गया ॥ १३ । वर्टा जगल में चालीस दिन शैतान से उम की परीक्षा किई गई ग्रीर वह वनपशुग्री के मग या थै।र स्वर्गद्रतीं ने उस की सेवा किई॥

१४ । योदन के बन्दीगृह में डाले जाने के पीके यीश ने गालील में श्राके ईश्वर के राज्य का मुसमा-चार प्रचार किया॥ ९५। श्रीर कद्दा संमय पूरा हुआ ष्टे ग्रीर ईश्वर का राज्य निकट ग्राया है पश्चाताप करी थै।र एसमाचार पर विश्वास करी॥ १६। गालील के समुद्र के तीर पर फिरते हुए उस ने श्चिमान को श्रीर उस के भाई श्रन्तिय की समुद्र में जाल डालते देखा क्योंकि वे महुवे थे॥ ९७। योशु ने उन से कटा मेरे पी है आ आहे। मैं तुम की मनुष्यों को महुवै बनाकमा ॥ १८ । वे तुरन्त श्रपने जाल कोड-के उस के पीके देा लिये॥ १९। वर्दा से घोडा ग्रागे यक्को उस ने जयदों को पुत्र याकूव ग्रीर उस को भाई योष्टन की देखा कि व नाव पर जाली की सुधारते थे॥ २०। उस ने तुरन्त उन्दें बुलाया श्रीर वे ग्रपने पिता जयदी की मूजरा के स्वा नाय पर हो। डके उस की पीक्षे हा लिये।

२९। चे कफर्नाइम नगर में श्राये श्रीर यीशुने तुरन्त विश्वाम के दिन सभा के घर में जाके उपनेश किया ॥ २२ । लेका उस के उपदेश में अविभित हुए ध्यों कि उस ने ग्रध्यापकों की रीति में नहीं परन्तु श्राधिकारी की रीति से उन्हें उपदेश दिया ॥ २३। उन की सभा के घर में एक मनुष्य था जिसे अशुट्ठ

नासरी रहने दीजिये आप की इस से क्या काम. क्या बाप इसे नाज करने बाये है. में ब्राप की जानता हु ग्राप कीन हैं ईश्वर का पवित्र जन ॥ २५। यीश ने उस की डांटकी कहा चुप रह ग्रीर उस में से निकल श्रा॥ २६ । तब श्रश्रुष्ट भूत उस मनुष्य की मराहको श्रीर बड़े शब्द से चिल्लाको उस में से निकल ग्राया॥ २९। इस पर सब लोग ऐसे ग्रर्चमित

२९। सभा के घर से निकलके च तुरन्त याकूय उस पास याये॥ ग्रीर योष्ट्रन के सम शिमान ग्रीर श्रन्द्रिय के घर में थ्राये॥ ३०। ग्रीर शिमान की सास उद्यर से पीडित पड़ी थी श्रीर उन्दें। ने तुरम उम के विषय में उस से कहा ॥ ३१। तव उस ने उस पास ग्रा उस का द्दाच पक्रहकी उसे उठाया श्रीर क्यर ने तुरन्त उस को कोडा थार बद उन की ग्रेंबा करने लगी।

रेगिंगेयों को खार भूतग्रम्तों की उस पास लाये॥ ३३। सारे नगर के लोग भी द्वार पर ण्कट्ठे दुर ॥ ३४ । ग्रीर उस ने बहुती की जी नाना प्रकार के रोगी से दु खी चे चगा किया ग्रीर बहुत मूती की निकाला परन्तु

३४। भीर की कुछ रात रहते वह उठके निकला श्रीर जंगली स्थान में जाके वहां प्रार्थना किई॥ ३६। आओ इम आसपास क नगरी में जाये कि मैं बटां में उपरेश किया श्रीर भूती की निकाला॥

भत लगा था॥ २४। उस ने चिल्लाके कहा दे योशु | ग्राय चाई तो मुक्ते शृद्ध कर सकते हैं ॥ ४९। योशु की दया आई ग्रीर उस ने दाध वका उसे कुके उस चे कहा में तो चादता हूं गुह दो जा॥ **४**२। उस के कदने पर उस का की के तुरना जाता रहा ग्रीर यह शृह दुया ॥ ४३ । तय उस ने उसे चिताको तुरना विदा किया ॥ ४४ । श्रीर उस से कहा देख किसी से कुछ मत कर परन्तु जा अपने तर्द याजक की दिखा थीर श्रपने शुद्ध होने के विषय में जी कुछ इर कि आपस में विचार करके वाले यह क्या है . मुसा ने ठहराया उसे लागों पर साक्षी देाने के लिये यह कीन सा नया उपन्त्रा है कि यह अधिकारी की चढा ॥ ४५ । परन्तु यह बाहर जाके इम बात की रीति से अशुद्ध भूतो की भी आजा देता है और विविद्युत सुनाने और प्रचार करने लगा यहां लें कि उस की ब्राह्म मोनते हैं ॥ २८। से उस की कीर्ति बीध फिर प्रगट होके नगर में नही जा सका परन्त् तुरन्त गालील के प्राथपाय के सारे देश में फैल गई।। वाहर जगली स्थानों में रहा ग्रीर लोग चहुं ग्रीर से

२. क्राई एक दिन के पीछे यीश ने फिर कफर्नाष्ट्रम में प्रवेश किया श्रीर मना गया कि यह घर में हैं ॥ र । तुरन्त इतने यहत लोग ग्कट्टे हुग कि छ न घर में न द्वार के स्नामपाम समा मक्षे श्रीर उस ने उन्हें वचन सुनाया॥ ३ । श्रीर ३२। साम की जब मूर्य हूवा तब लोग सब लोग एक ग्रहींगी की चार मनुर्यों मे उठवाके उस पास ले श्राये ॥ ४ । परन्तु जब वे भीड़ के कारक उस की निकट पहुच न सकी तय जहां यह था यहां उन्टों ने कत उधेड़के श्रीर कुछ खीलके उस खाट को जिस पर श्रर्हींगी पड़ा था लटका दिया॥ ५। भृतों को बोलने न दिया को कि वे उसे जानते ये॥ योशु ने उन्हों का विश्वाम देखके उस ग्रहींगी से कटा है पुत्र तेरे पाप समा किये गये हैं ॥ ६ । श्रीर कितने अध्यापक वहा वैठे घे बीर अपने अपने मन तब शिमोन थीर तो उस के सम शे से उस के पीहे में विचार कारते थे ॥ ९। कि यह मनुष्य क्वीं इस हो लिये। ३९। ग्रीर उसे पाके उस में बोले सब रीति से ईप्रवर की निन्दा करता है. ईफ्टर की लोगा आप की दूंढ़ते है। ३८। उस ने उन से कहा होड कीन पापों की कमा कर सकता है। ८। योशु ने तुरन्त श्रपने श्रात्मा से जाना कि वे श्रपने श्रपने भी उपनेश क्षर क्योंकि में इसी लिये खादर श्राया मन में ऐसा विचार करते हैं कीर उन से कहा तुम हू॥ ३९। से। उस ने सारे गालील में उन की मभाग्रीं लिया श्रपने श्रपने मन में पर विचार क्यों करते है। ॥ ए। कीन बात सहज हैं खड़ींगी से यह कहना कि 80। एक क्षीठी ने चेस पास थ्रा उस से विनती तिरे पाप कमा किये गये हैं श्रथवा यह कहना कि किई ग्रीर उस की ग्रारो घुटने टेकको उस से क्षष्टा जी। उठ ग्रापनी खाट उठाको चल ॥ १०। परन्तु जिन्ही

तुम जाना कि मनुष्य क पुत्र की पृथियी पर पाप | मनुष्य नया दाख रस पुराने कुप्पों में नहीं भरता है चमा करने का अधिकार दें।। १९। (उस ने उस श्रद्धींगी से कदा) में 'तुभ से कहता हू उठ अपनी खाट उठाके श्रपने घर की जा॥ १२। वह तुरन्त उठको खाट उठाको सभी को साम्ने चला गया यहां लों कि वे सब विस्मित दुर श्रीर ईश्वर को स्तुति करके वोले इस ने ऐसा कभी नहीं देखा।

१३। योशु फिर छ। इर समुद्र के तीर पर गया श्रीर सब लेगा उस पास स्राये श्रीर उस ने उन्हे उपदेश दिया ॥ १४ । जाते दृए उस ने श्रलफई के पुत्र सेवी की कर उगाहने के स्थान में बैठे दखा थोर उस से कहा मेरे पीक्षे था . तब वह उठके उस को पोहे दें। लिया॥ १५। जब योशु उस को घर में भाजन पर बैठा तब बहुत कर उगाइनेहारे श्रीर पापो लोग उस के श्रीर उस के शियो के सम बैठ गये क्योकि बहुत घे छैार घ उस के पोई देा लिये॥ ९६ । श्रध्यापको श्रीर फरोशियों ने उस की कर उगाधनेहारीं श्रीर पापिया का सग खाते देखके उस की शिष्यों से कहा यह क्या है कि वह कर स्त्राहने-दारों श्रीर पापियों के स्ता खाता श्रीर पोता है। ९७। योशु ने यह सुनको उन से कहा निरोगिया की वैद्य का प्रयोजन नही है परन्तु रागियों की मे धर्मियो की नहीं परन्तु पापियों की पश्चाताप के लिये बुलाने श्राया हू ॥

१८। योदन के श्रीर फरीशियों के शिव्य उपवास करते ये थीर उन्दों ने था उस से कहा ये। इन के खीर फरीशिया के शिव्य क्यों उपवास करते है परन्तु श्राप के शिव्य उपवास नहीं करते॥ १९। योशु ने उन से कहा जब दूरहा सखायों के सम है तब क्या वे उपवास कर सकते हैं. जब ली दूरहा उन के स्या रहे तब लें वे उपवास नहीं कर सकते है। २०। परन्तु वे दिन श्रावेगी जिन में दूरहा उन से श्रला किया जाया। तब व उन दिनों में उपवास करेंगे॥ २१ विशेष्ट्रे मनुष्य कोरे कपड़े का टुकड़ा पुराने बस्त्र में नहीं ठांकता है नहीं ता वह नया टुकड़ा पुराने कपड़े से कुछ ग्रीर भी फाड़ लेता है

नहीं तो नया दाख रस क्रुप्यों की फाइता है श्रीर दाख रस बह जाता है श्रीर कुप्पे नष्ट होते है परन्तु नया दाख रस नये कुप्पे। मे भरा चाहिये॥,

१३। विश्वाम के दिन योश खेतीं में दीके जाता था और उस के शिष्य जाते हुए वाले ते। इने लगे॥ २४। तव फरीशिया ने उस से कहा देखिये विश्वाम को दिन में जो काम उचित नहीं है से ये लेगा क्यो करते है। २४। उस ने उन से कहा क्या तुम ने कभी नही पढ़ा कि जब दाजद को प्रयोजन या श्रार वद ग्रीर उस के सभी लोग भूखे दुए तब उस ने क्या किया ॥ २६ । उस ने क्योंकर श्रवियाघर महा-याजक को समय में ईश्वर की घर में जाको भेट को रेाटिया खार्च जिन्दे खाना श्रीर किसी को नही केवल याजको को उचित है श्रीर अपने संशियों की भी दिई ॥ २७ । श्रीर उस ने उन से कहा विश्राम-वार मनुष्य क लिये हुन्ना पर मनुष्य विन्नामवार को लिये नही ॥ २८। इस लिये मनुष्य का पुत्र विषामवार का भी प्रभु है॥

३ यीशु फिर सभा के घर मे गया श्रीर वहा एक मनुष्य था जिस का द्वाध मूख गया घा ॥ २ । फ्रीर लीग - उस पर दीय लगाने के लिये उसे ताकते थे कि वह विश्वाम के दिन में इस को। चगा करेगा कि नही ॥ ३ । उस ने सूखे दायवाले मनुष्य से कदा बीच में खड़ा दे।॥ 🞖 । तब उस ने उन्हों से कहा क्या विश्वाम के दिनी में भला करना श्रयवा वुरा करना प्राग की बचाना श्राष्ट्रवा घात करना उचित है . यरन्तु व चुप रहे॥ ५। श्रीर उस ने उन को मन को कठोरता से उदास हो उन्हों पर क्रोध से चारों श्रोर द्राष्ट्र किई श्रीर उस मनुष्य से कहा श्रपना हाथ वका .. उस ने उस को वळाया श्रीर उस का द्वाध फिर दूसरे की नाई भला चर्गा हो गया ॥

ई। तब फरीशिया ने बाहर जाके तुरना हेरादिया के सम योश के विन्द्व आपस में विचार किया इस श्रीर उस का फटा छड़ जाता है। २२। श्रीर कोई लिये कि उसे नाश करे। 9। यीशु अपने शिष्यों के

दिई।क सुभे प्रशट मत करो॥

उन्दे श्रपने पास बुलाया श्रीर वे उस पास गये॥ यह वात कही॥ १४। तब उस ने बारह जनों की ठरराया कि व ३१। से उस की माई ग्रीर उस की माता ग्राये को ॥ १९ । श्रीर यिष्टूटा इस्करियोसी की जिस ने मेरी बहिन ग्रीर मासा है ॥ उसे पकड़वाया . श्रीर व घर मे श्राये ॥

कि वे रोटी खाने भी न सके॥ २१। श्रीर उस के

स्ता समुद्र को निकट तथा श्रीर तालील श्रीर यिटू- है। २४। यदि किसी राज्य में फूट पड़ी द्वीय सी दिया ग्रीर यिक्शलीम ग्रीर इदोम से ग्रीर यदन की वह राज्य नहीं ठहर सकता है। २५। श्रीर यदि उस पार से बड़ो भीड़ उस के पीछे हो लिई ॥ ८ । किसी घराने में फूट पड़ी होय तो वर घराना नहीं सार श्रीर सीदान के प्रास्पास के लोगो ने भी जब ठरर सकता है ॥ २६ । श्रीर यदि शैतान श्रपने मुना वह कैंस वहे काम करता है तव उन में भी विरोध में उठके ग्रलग विलग हुन्ना है तो यह नहीं रक वहीं भीड़ उस पास क्राई ॥ ए। उस ने क्रपने ठहर सकता है पर उस का क्रन्त होता है ॥ ३७। शिप्यों से कहा भीड़ के कारण एक नाव मेरे लिये पदि यलवन की काई पहिले न वाधे ता उस यल-लगी रहे न हो कि वे मुक्ते दवावे॥ १८। क्योंकि वन के घर में पैठक उस की सामग्री लुट नही सकता उस ने बहुती को चगा किया यहा ले कि जितने हैं . परन्तु उसे बांधक उस के घर का हूटेगा । रोगी थे उसे हूने की उस पर गिरे पड़ते थे॥ ५१। २८। में तुम से सत्य कहता हू कि मनुष्या के सन्ताना अशुद्ध भूतो ने भी जब उसे देखा तब उस की दर्गड- की मब पाप थार सब निन्दा जिस से बे निन्दा कर यत किई श्रीर पुकारके वाले श्राप ईश्वर के पुत्र कमा किई जायगी ॥ २०। परन्तु जो कीई पवित्र है॥ १२ । श्रीर उस ने उन का बहुत हुठ श्राद्या श्रात्माकी निन्दाकरे से कभी नही समाकिया जायगा पर श्रनना दङ कं येग्रय है ॥ ३०। छ जा १३ । फिर उस ने पर्व्यंत पर चठके जिन्हें चारा बाले कि उसे ग्रागुड़ भूत लगा है इसी लिये यीशु ने

उस का सा रहे ॥ १५ । श्रीर कि वह उन्हें उपदेश श्रीर वाहर खडे हो उम की युलवा भेजा ॥ ३२ । करने की खार रोगों की चगा करने खार भूती का बहुत लोग उस की खासपास चैठे थे खार उन्हों ने निकालने का अधिकार रखने का भेजे॥ १६ । अर्थात् उस से कता दक्षिये आप की माता आँर आप के शिमोन का जिस का नाम उस ने पितर रखा ॥ ५७। भाई वाहर ग्राप को ठूठते हैं ॥ ३३ । उस ने उन श्रीर जबदी के पुत्र याकूब श्रीर याकूब के भाई योद्धन का उत्तर दिया कि मेरी माता श्राधवा मेरे भाई को जिन का नाम उसे ने बनेरााशें अर्थात् गर्जन के कीन हैं ॥ ३४ । ग्रार जो लोग उम के आसपाम पुत्र रखा॥ १८ । श्रीर श्रीन्द्रय श्रीर फिलिप श्रीर बैठे घे उन पर चारा श्रीर दृष्टि कर उस ने कना वर्षलमई थ्रीर मत्ती थ्रीर घोमा का श्रीर श्रलफई के देखा मेरी माता थ्रीर मेरे भाई ॥ ३५ । क्योंकि जी पुत्र याकूष की ग्रीर घट्टई की ग्रीर शिमीन कानानी काई ईप्रवर की इच्छा पर चले वर्ती मेरा भाई ग्रीर

२०। तब बहुत लोग फिर एकट्ठे हुए यहा लो ४० यीचा फिर समुद्र के तीर पर उपडेंग वे रोटी खाने भी न सके ॥ २१। ग्रीर उस के करने लगा ग्रीर ऐसी बड़ी भीड़ क्षुदुम्ब यह युनको उसे पकड़ने का निकल ग्राये क्यों- उस पास रकट्टी हुई कि वह नाव पर चठके समुद्र कि उन्दों ने कहा उस का चित्त ठिकाने नहीं है॥ पर घैठा ग्रीर सब लोग ममुद्र के निकट भूमि पर २२। तद अध्यापक लोग की यिक्शलीम से आये थे रहे॥ २। तय उस ने उन्दे हृष्टान्तों मे यहुत सी वोते दि उसे वालिज्ञूल लगा है ग्रीर कि वह भूतें वार्त सिखाई ग्रीर ग्रपने उपदेश में उन से कहा। क प्रधान की सहायता से भूती की निकालता है॥ ३ । सुना देखा एक ब्रोनेहारा बीज ब्रोने की निकला। रेंदे। उस ने उन्हें श्रपने पास युलाके हृष्टान्तों में उन 😮 । बीज बोने में कुछ मार्ग की कीर गिरा क्रीर चे कहा शैतान क्येंकर शैतान की निकास सकता आकाश के पिक्वियों ने आके उसे सुरा सिया ।

१। कुछ पत्थरें तो भूमि पर गिरा नहां उस की बहुत करते है ग्रीर फल फलते है कोई तीय गुणे कोई मिट्टी न मिलने से बहु साम हो। परन्तु मूर्ण उदय होने पर वह मुलस त्रा श्रीर सह न पकड़ने से मूख गया॥ ९। कुछ लाते है कि वर्तन के नीचे ग्राप्या खाट के नीचे कांटों के बीच में गिरा श्रीर कांटों ने बढ़के उस की दवा हाला ग्रीर उस ने फल न दिया ॥ ६ । परन्तु क्रुइए अच्छी भूमि पर गिरा श्रीर फल दिया जा उत्पन्न होक बढ़ता गया थीर काई तीस गुखे कोई साठ गुखे कोई से गुखे फल फला॥ ए। श्रीर उस ने उन से कहा जिस की। धुनने के कान हैं। से सुने ॥

, १०। जब वह एकान्स में था तब जो लेगा उस के समीप घे उन्हां ने बारह शियों के साथ इस द्रष्टान्त का अर्थ उस से पूका ॥ १९ । उस ने उन से कहा तुम की ईश्वर के राज्य का भेद जानने का श्रीधकार दिया गया है परन्तु जा बाहर हैं उन्हा से सब बात द्रष्टान्तों में दोतों है ॥ १२ । इस लिये कि व देखते हुए देखें थीर उन्हें न मूभी थीर सुनते हुए सुने क्रीर न क्रुक्ते ऐसान हा कि विकसी फिर जावे थ्रीर उन के पाप द्यमा किये जाये॥

१३। फिर उस ने उन से कहा क्या तुम यह हृष्टान्त नही समभते हो तो सब हृष्टान्त क्योंकर समभोगे॥ १४। ब्रोनेहारा वह है जी वचन का बोता है॥ १५। मार्ग की छोर के जहां बचन बाया 'बाता है व है कि जब व सुनते है तब शैतान तुरन्त श्राको जो बचन उन को सन से बाया गया था उसे छ|न लेता है॥ १६ । बैसे हो जिन में बोज पत्थरैलो मूमि पर बाया जाता है से वे है कि जब बचन युनते हैं तब तुरन्त खानन्द से उस का ग्रहण करते है।। १९। परन्तु उन मे जड़ न बधने से घ घोड़ो वेर ठररते है तव वचन क कारण क्रेश अथवा चपद्रव होने पर तुरन्त ठोकर खाते है। १८। जिन में वोज कांटों के बोच में बाया जाता है सा वे है जाे व्यचन सुनते दें॥ १९ । पर इस ससार की चिन्ता श्रीर धन को माया श्रीर श्रीर बस्तुश्री का लोभ उन में समार्क वचन की दवाते है ग्रीर वह निष्फल होता है। २०। पर जिन में बोच अच्छो भूमि पर बोया गया से। वे है जो बचन सुनके ग्रहण

13

रखा जाय . क्या इस लिये नहीं कि दीवट पर रखा जाय॥ २२। सुक्र गुप्त नहीं है जो प्रगट न किया जायगा श्रीर न कुछ छिपा या परन्तु इस लिये कि प्रसिद्ध दे। जावे ॥ २३ । यदि किसो की सुनने के कान हों तो सुने ॥ २४ । फिर उस ने उन से कहा-सचेत रहा तुम क्या सुनते हा . जिस नाप से तुम नापते हो उसो से तुम्हारे लिये नापा जायशा श्रीर तुम की जो सुनते हैं। श्राधिक दिया जायगा॥ २५। क्यों कि को कोई रखता है उस की कीर दिया जायगा परन्तु जो नही रखता है उस से जो कुछ उस के पास है से। भी ले लिया जायगा॥

र्दे। फिर उस ने कहा ईश्वर का राज्य ऐसा है जैसा कि मनुष्य भूमि मे बीज बाय ॥ २७ । श्रीर रात दिन सेंग्य थ्रार उठे थ्रीर वह बीज जन्मे थ्रीर बढ़े पर किस रीति से बह नहीं जानता है ॥ 🎏 । क्यों कि पृथिकी श्राप से श्राप फल फलती है पहिले श्रक्र तब बाल तब बाल में पक्का दाना॥ २०। परन्तु जब दाना पक चुका है तब वह तुरन्त हंसुग्रा लगाता है क्योंकि कठनो आ पहुंची है।

३०। फिर उस ने कहा इस ईश्वर के राज्य की उपमा किस से दें श्रीर किस द्रष्टान्त से उसे वर्णन करे॥ ३१। वह राई को एक दाने की नाई है कि जब भूमि में बाया जाता तब भूमि में के सब बाजा से काटा है॥ ३२। परन्तु जब वाया जाता तब बढ़ता थीर सब सागपात से बड़ा दी जाता है श्रीर उस की ऐसी बड़ी डालिया निकलती है कि श्राकाश को पंकी उस की काया में बसेरा कर सकते है ॥

३३ । ऐसे ऐसे बहुत दृष्टान्ता मे यीशु ने लागी को जैसा वे सुन सकते घे वैसा वचन सुनाया॥ ३४। परन्तु विना दृष्टान्त से उस ने उन की क्र्इ न कहा थीर एकान्त में उस ने ग्रापने शिप्यों की सब वाती का अर्थ वताया॥ 🗇

समुद्र भी उस की खाजा मानते हैं॥

जनीरे। से भी वाध नहीं सकता था॥ 🞖 । क्योंकि था थार उस ने जर्जीर तीड़ डालीं ख्रीर द्वीहिया दुकड़े दुकड़े किई श्रीर कोई उसे वश में नहीं कर संकता था॥ ५। वह सदा रात दिन पहाड़ीं श्रीर ारीं से काठता था॥ ६। वह यी शुकी दूर से वड़े यव्य से चिह्नाके कहा है योशु सर्व्वप्रधान ईश्वर के पुत्र श्राप के। सुक्त से क्या कान . में श्राप के। मनुष्य हे निकल था। ए। थीर उस ने उस से पूका कि पोक्रे दी लिई खीर उसे दवाती थी। तेरा नाम क्या है. उस ने उत्तर दिया कि मेरा नाम

३५। उसी दिन सांभ की उस ने उन से कहा योगु से बहुत बिन्ती किई कि इसे इस देश से बाहर कि आओ हम उस पार चर्ले ॥ ३६ । से। उन्हा ने न भेतिये ॥ १९ । यहां पहाड़ो के निकट सूत्रारी लोगों को बिदा कर उसे नाव पर जैसा था वैसा का बड़ा सुबद चरता था॥ १२। से सव मुती ने चका लिया थ्रीर कितनी थ्रीर नावे भी उस के स्मा उस से विन्ती कर कहा हमें मुखरों में भेजिये कि थीं ॥ ३७ । श्रीर बड़ी श्राधी वठी श्रीर लटरे नाव इस उन में पैठें ॥ १३ । यीशु ने सुरना उन्हे जाने पर ऐसी लगी कि वह श्रव भर जाने लगी ॥ ३८। दिया श्रीर श्रशुद्ध भूत निकलके मुखरा में पैठे श्रीर परन्तु यीश नाय की पिछली खार तिक्या दिये हुए सुख्ड जो दी सत्तव के श्रटकल चे कड़ाडे पर स सोता था श्रीर उन्हों ने उसे जगाके उस से कहा समुद्र मे दीड़ गये श्रीर समुद्र मे डूट मरे॥ १४। हे गुरु क्या थाप को सेवि नहीं कि रम नष्ट पर सूखरों के चरवादे भागे ख़ैार नगर में ख़ैार गांधा द्येति हैं ॥ ३९। तब उस ने उठके वयार की डाटा में इस का समाचार कहा ग्रीर लेगा बाहर निकले थ्रीर समुद्र से कहा चुप रह थ्रीर धम जा श्रीर वयार | कि देखे क्या हुग्रा है ॥ १५ । ग्रीर योगु पास ग्राके थम गर्द थार बड़ा नीवा दें। गया॥ ४०। थार उस वि उस भूतग्रन्त की जिसे भूतों की सना लगी भी ने उन से कहा तुम क्यों रेसे डरते हो तुम्हें विश्वास विठे ग्रीर वस्त्र पहिने ग्रीर सुवृद्धि देखके डर गये। क्या नहीं है ॥ ४१ । परन्तु व बहुत ही डर गये | १६ । जिन लागा ने देखा पा उन्दा ने उन से कह थीर खापस में बोले यह कीन है कि बयार और दिया कि भूतग्रम्त मनुष्य की और सूखरी के बिपय में कैंसा दुष्पा था॥ १७। तब वे योगु सं विन्ती करने लगे कि दमारे सिवाना से निकल जाइये॥ प् वे समुद्र को उस पार गरेरियों को देश १८। जब बह नाव पर चका तब की मनुष्य आगें में पहुंचे॥ २। जब बीशु नाव पर से भूतग्रस्त था उस ने उस से बिन्ती किई कि में ग्राप उतरा तय एक मनुष्य जिसे अग्रुह भूत लगा था के संग रहू॥ १९। पर यीशु ने उसे नही रहने दिया कवरस्थान में से तुरन्त उस से आ मिला ॥ ३ । उस परन्तु उस से कहा श्रपने घर की श्रपने कुटुवीं के मनुष्य का बासा कवरस्थान मे था थार कोई उसे पास जाके उन्हों से कर दे कि परमेण्वर ने तुम पर दया करके तेरे लिये कैंस खड़े काम किये है।। २०। वह बहुत बार वेड़िया श्रीर जनीरा से वाधा गया वह जाके दिकापील देश में प्रचार करने लगा कि यीशु ने उस के लिये कैसे बड़े काम किये थे और सभा ने श्रवसा किया॥

२९। जब योशु नाव पर फिर पार उतरा तव रो में रहता था थ्रीर चिल्लाता थ्रीर अपने की बहुत लेगा उस पास एकट्टे हुए थ्रीर बह समुद्र के तीर पर था। २२। ग्रीर देखी सभा के ग्रध्यदा मे खके दौड़ा श्रीर उसको प्रयाम किया॥ ९। श्रीर से याईर नाम एक श्रध्यक्ष श्राया श्रीर उसे देखके वस के पांदों पड़ा॥ २३। श्रीर उस से बहुत विन्ती कर कहा मेरी बेटी मरने पर है आप आके उस पर र्भश्यर की किरिया देता हू कि मुक्ते पीड़ा न दीजिये॥ इाच रिराये कि वह चर्गा है। जाय ते। वह जीयेगी ॥ ८। क्योंकि योशु ने उस से कहा है अशुद्ध भूत इस रि । तब योशु उस के संग गया कार बड़ो भोड उस

२५। श्रीर एक स्त्री जिसे बारह बरस में लेहू सेना है क्योंकि एम बहुत हैं॥ १०। ग्रीर उस ने बहने का राग था॥ २६। जी बहुत बैटों से बड़ा यहेग्यू नाम एक जवान की तून् का पुत्र श्रीर मूसा का टेइलुग्रा या से। तंत्र में से न निकलता था।

१२। खार मूमा ने यद्दावा से कहा सुन तू मुक्त से कहता है कि इन लोगों को ले चल पर यह नहीं वताया कि तू मेरे स्मा किस की भेवेगा तीभी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में वसा है। फीर सुभ पर मेरी अनुग्रद्य की दृष्टि है॥ ५३। से। श्रव यदि मुक्त पर तेरी श्रनुगृह की दृष्टि दे। ते। मुक्ते श्रपनी गति समका दे जिस से जब में तेरा चान पाक तब तेरी श्रनुग्रह की दृष्टि मुक्त पर वनी रहे फिर इस की भी सुधि कर कि यह जाति तेरी . प्रचा है ॥ १८ । यहे। वा ने कहा मै स्त्राप चलूंगा देशेर तुमें विश्वाम ट्रंगा॥ १५। उस ने उस से कहा यदि तू आप न चले ते। इसे यहां से आगो न ले का ॥ पई। यह कैसे जाना जाए कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुक्त पर छैं।र श्रपनी प्रजा पर दै ध्या इस से नहीं कि तू इमारे स्मा स्मा चले जिस से मे थै।र तेरी प्रजा के ले। गुणियी भर के सब ले। गों में ग्रलरा ठहमं ॥

९०। यहीवाने मूसासे कड़ा मैयद काम भी बिस की चर्चा तूने किई है कहाा क्योंकि मेरी श्रनुग्रह की दृष्टि तुक्त पर है श्रीर तेरा नाम मेरे चित्त में वसा है ॥ १८। उस ने कदा मुक्ते श्रपना तेल दिखादे॥ १९ । उस ने कहा मैं तरे सन्मुख द्वीकर चलते हुए तुमे श्रपनी सारी भलाई दिखा का। श्रीर तेरे सन्मुख यहावा नाम का प्रचार करूंगा श्रीर विस पर में अनुग्रह करने चाहू उसी पर अनुग्रह करूंगा थ्रीर चिस पर दया करने चाहूं उसी पर दया कथा। ॥ २०। फिर उस ने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नही कर सकता क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीता नहीं रह सकता है २१। फिर यहीवा ने कहा सुन मेरे पास एक स्क्रान है से तू इस चटान पर खडा हो ॥ २२ । फ्रार जब लों मेरा तेज तेरे साम्बन

वाते करे थार मूखा तो छावनी में फिर बाता या पर होके चलता रहे तब लें में तुमे चटान के दरार मे रख़ंगा श्रीर जब लें में तेरे साम्डने टीफर न निकल जाक तव लों श्रपने दाघ से तुमें ढांपे रष्ट्रगा ॥ २३। फिर में अपना द्वाच उठा लगा तव तू मेरी पीठ का ते। दर्शन पाएगा पर मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा ॥

> ३४ फिर यहावा ने मूसा से कहा पहिली पटियाओं के समान पत्यर की दी श्रीर परियाएं ग्रुड ले तब क्षा बचन उन पहिली पर्टियास्री पर लिखे से सिन्हें तू ने तीड़ हाला वे ही वचन में उन परियाओं पर भी लिखंगा ॥ २। श्रीर विदान की तैयार ही रहना श्रीर भीर की सीनै पर्वत पर चरुकर उस की चाटी पर मेरे सास्दने खड़ा दोना॥ ३। ग्रीर तेरे सा कोई न चठु बाग वरन पर्वत भर पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई न दे श्रीर न भेड़ वकरी गाय वैल भी पर्वत के थागे चरने पारं ॥ ४ । तब मूसा ने परिली परियाको के समान दे। थ्रीर पटियाएं गढ़ीं थ्रीर विदान की सबेरे चठकर ग्रपने द्वाच में पत्यर की वे दो पंठियार सेकर पद्दावा की याचा के यनुसार संनै पर्वत पर चढ़ गया ॥ ५। तव यदीवा ने वादल में उत्तरके उस के संग वर्दा खड़ा देक्तर यदेवा नाम का प्रचार किया। ६। थ्रीर यद्दोद्या उस के साम्दने द्दाकर येां प्रचार करता हुषा चला कि यटेावा यदे।वा ईश्वर दयालु स्रीर प्रनुग्रहकारी काेप करने में धीरखबन्त थे।र यात करका-मय थार सत्य, ७। इत्तारी घीठिया ला निरन्तर करुणा करनेहारा श्रधमी थीर खपराध थीर पाप का क्षमा करनेहारा है पर दोषों को यह किसी प्रकार निर्देश न ठद्दराएगा वद पितरी के व्यथमी का दग्ड उन के बेटों बरन पेक्ता थार परपाती की भी देनेदारा है ॥ ८ । तब मूचा ने फुर्ती कर पृष्टिको की श्रीर भुजकर दबडवत किई॥ १। श्रीर चर्च ने कहा ह प्रभु यदि तेरी यनुग्रह की दृष्टि मुभ पर दे। ती प्रमु इस लेगो। के बीच में दीकर चले ये लेगा इठीने तो हैं तै।भी इमारे अधर्म यौर पाप का

<sup>(</sup>१) मूल में कि तुमी नाम से जानता हू। (२) मूल में नेरा मुह पर्रेगा। (३) मूल में तेरा मुह। (४) मूल में ग्रपनी सारी मलाई तेरे सान्हने से पलाक्रमा।

<sup>-(</sup>१) मूल में नेरा तेज तेरे साम्झने होके सलता रहे।

लाभ नहीं पाया परन्तु ,श्रिधिक रोगी हुई ॥ २७ । तिस ने पीशु का चर्चा धुनको उस भीड मे पीहे से था उस के बस्त्र की कूग्रा॥ २८। वर्षेकि उस ने कद्दा यदि में क्षेत्रल उसे के वस्त्र की छूखों ती चंगी द्या जार्जगी॥ २९ । श्रीर उस के लेा इस का केरता तुरम्त मूख गया थै।र उस ने अपने देह में जान लिया कि मै उस राग से चगी दुई हू॥ ३०। योशु ने तुरन्त श्रपने में जाना कि मुक्त में से शक्ति निकली है क्रीर भीड में पीहे फिरके कहा किस ने मेरे बस्त्र की कूथा॥ ३१। उस के शिष्यों ने उस से कहा खाप देखते हैं कि भीड श्राप की दवा रही है श्रीर श्राप कद्दते हैं किस ने मुक्ते क्रूया॥ ३२। तब जिस ने यह काम किया था उमें देखने की यीशु ने चारी स्रोर दृष्टि किई ॥ ३३ । तय यह स्त्री जो उस पर दुआ या सा जानके हरती श्रीर कांपती हुई आई श्रीर उसे दब्बयत कर उस से सच सच सब क्छ कह दिया॥ ३४ । उस ने उस से कहा है पुत्री तेरे विक्वास ने तुभी घराा किया है भूशल से जा श्रीर खपने राग से घगी रह ॥

३५। वह बालता ही या कि लोगों ने सभा के व्यध्यत के घर से क्या कहा ब्याप की घेटी मर गर्ड में स्राप गुरु की स्रीर दु ख क्यों देते हैं।। ३६। जी यचन कदा जाता था उस की सुनके यीशु ने तुरन्त सभा के श्रध्यक्ष से कहा मत हर केवल विक्वास कर ॥ ३७ । श्रीर उस ने पितर श्रीर याकुव श्रीर याकूय के भाई योदन की क्रीड़ खीर किसी की खपने संग जाने नहीं दिया॥ ३८। सभा के अध्यक्त के घर पर पर्चके उस ने घूमधान अर्थात् लेगों के। वर्त रोते ग्रीर चिल्लाते देखा॥ ३९। उस ने भीतर जाके उन से कदा क्यों धूम मचाते श्रीर रेाते हो . कन्या मरी नहीं पर होती है।। ४०। वे उस का उपहास करने लगे परन्तुं उस ने सभा की वाहर किया श्रीर कन्या के माता पिता की श्रीर श्रपने सीरायों की लेके लदांकन्या पडी घी बडां पैठा॥ ४१। ग्रीर उस ने कर्न्या का दाय पकड़को उस से कहा तालिया कूमी अर्थात् दे कन्या मे तुक्ष से कहता इ उठ॥

दु ख पाके अपना सब धन उठ। चुकी थी थैं।र कुछ | ४२। थ्रीर कन्या तुरन्त उठी थैं।र फिरने लगी क्योंकि लाभ नहीं पाया परन्तु अधिक रेगों। हुई ॥ २५। वह वारह वरस की थी . थैं।र वे खत्यन्त विस्मित तिस ने योशुंका चर्चा कुनके उस भीड़ में पोहें से हुए ॥ ४३। पर उस ने उन की हुक खाद्या दिई खा उस के बस्त्र की हूआ। १८। वयोंकि उस ने कि यह बात की ई न जाने थैं।र कहाँ कि कन्या कहा यदि में केवल उस के बस्त्र की हूथों तो चंगों की कुछ खाने की दिया जाया।

र्ह• यीशु वहां चे जाके अपने देश में आया श्रीर उस के शिष्ट्य उस के पीके द्या लिये ॥ २ । विषाम की दिन वर्ष्ट सभा की घर में उपदेश करने लगा श्रीर बहुत लेगा धुनके श्रवंभित द्या वाले इस की यह वाते कहां से दुई श्रीर यह कीन सा चान है जा उस की दिया गया है कि रेचे खाश्चर्य कर्मा भी उस के हाथें से किये जाते हैं ॥ है। यह क्या वर्क्ड नहीं है मरियमं का पुत्र ग्रीर याकूब ग्रीर याशी श्रीर यिष्ट्रदा ग्रीर शिमोन का भाई ग्रीर क्या उस की विदिने यहां हमारे पास नहीं हैं . से। उन्हों ने उस के विषय में ठीकर खाई॥ 🞖 । योशु ने उन से कहा भविष्यद्वक्ता अपना देश थीर अपने कुटुम्ब थीर अपना घर के।ड़की थीर कहीं निरादर नहीं होता है॥ ५। ग्रीर वह वहां कोई खाश्चर्य कर्मा नहीं कर सका क्षेत्रल घोडे रागियां पर टाथ रखके उन्हें चगा किया ॥ ६ । श्रीर उस ने उन के खविद्यास से खर्चभा किया थ्रीर चहुं खार के गांवों में उपदेश करता फिरा ॥

9। श्रीर वह बारह शिष्यों की श्रपने पास युलाके उन्हें दो दी करके भेजने लगा श्रीर उन की श्रग्रुह भूती पर श्रिधिकार दिया ॥ ६। श्रीर उस ने उन्हें श्राचा दिई कि मार्ग के लिये लाठी होड़ के श्रीर कुछ मत लेशो न भोली न रीटी न पटुके में पैसे ॥ ९। परन्तु जूते पिंडेना श्रीर हो श्रंगे मत पिंडेना ॥ १०। श्रीर उस ने उन से कहा जहां कहीं तुम किसी घर में प्रवेश करी जब ली वहां से न निकली तब ली उसी घर में रहा ॥ ११। जी कीई तुम्हें ग्रह्श न करे श्रीर तुम्हारी न धुने वहां से निकलते हुए उन पर साची होने के लिये श्रपने पांवों के नीचे की धूल माड डालो में तुम से सच कहता हूं कि खिवार के दिन में उस नगर की दशा से सदीम

की उन्हों ने निकलके परचाताप करने का उपदेश किया॥ १३। धीर बहुतेरे भूती की निकाला धीर ब्रह्त रीमियों पर तेल मलके उन्हे चंगा किया॥

१४ । देराद राजा ने योशु की कीर्त्ति सुनी क्यों कि उस का नाम प्रसिद्ध दुया थै। र उस ने कहा योदन वर्षातसमा देनेहारा मृतकों में से जी उठा है इस लिये ग्रास्चर्य कर्म उस से प्रगट दोते दे। ९५। बीरों ने कहा यह रखियाह है बीरों ने कहा भविव्यद्वक्ता है अथवा भविव्यद्वक्ताओं में से एक के समान है ॥ १६ । परन्तु हेरोद ने सुनके कहा जिस योद्यन का में ने सिर कटवाया सोई है वह मृतकों में से की उठा है। १९। क्यों कि हरोद ने आप अपने भाई फिलिप की स्त्री देरीदिया के कारण जिस से सस ने विवाद किया था सागी की भेजके योद्यन की पकड़ाया थीर उसे बन्टीगृद में बांघा था॥ १८। क्योंकि योइन ने हेरीद से कहा था कि ष्यपने भाई की स्त्री की रखना तुक की उचित नहीं है। १९। हेरेरिया भी उस से घेर रखती थी खीर उसे मार डालने चाहती थी पर नहीं सकती थी॥ 🖓 । क्योंकि देरोद योदन की धर्मी ग्रीर पवित्र पुष्प जानको उस से हरता था ख्रीर उस की रज्ञा करता था थैार उस की सुनके बद्दुत वाती पर चलता था थीर प्रसन्नता से उस की सुनता था॥ २१। परन्तु जब अवकाण का दिन दुस्रा कि देराद ने श्रपने जन्म दिन में श्रपने प्रधानों श्रीर सहस्रपतिश्री क्षीर ग्रालील के बड़े लोगों के लिये वियारी बनाई॥ २२ । श्रीर जब चेरोदिया की पुत्री ने भीतर ग्रा नाच कर हेरीद को धीर उस के स्मा बैठनेहारी की प्रसन्न किया तब राजाने कन्या से कदा जी कुछ तेरी इच्छा द्वाय सा मुक्त से मांग थ्रीर में तुसे देवगाँ॥ रेहे। खीर उस ने उस से किरिया खाई कि मेरे याघे राज्य सें को कुछ हू मुक्त से मांगे मे तुके

क्षण्या क्षमारा की दशा सहने येगय द्वागी ॥ १२ । | हूं कि क्षाप योदन व्यक्तिसमा देनेदारे का सिर चाल में श्रभी मुभे दोजिये॥ २६ । तय राजा श्रति उदास हुआ परन्तु उस किरिया के श्रीर अपने संग बैठने-हारी के कारण उसे ठालने मही चाहा॥ २९। बीर राजा ने तुरन्त पष्टकर की भेजकर योदन का सिर लाने की खाद्या किई॥ २८। उस' ने जाके बन्दी-गृह में उस का सिर काटा बीर उस का र्सिर पाल में लाके कन्या की दिया श्रीर कन्या ने उसे श्रापनी मां को दिया॥ २०। उस के जिल्ल यह सुनको आये श्रीर उस की खेाच की उठाके कवर में रखा॥

> ३० ।, प्रेरितों ने यीश पास एकट्टे देा उस से मय फ़ुक कर दिया उन्हों ने बचा बचा किया श्रीर क्या वया सिखाया था॥ ३१। उस ने उन से कदा तुम श्राप एकान्त में किसी जंगली स्थान में श्राके घोड़ा विषाम करा . यथोंकि वद्दत लेगा ग्राते जाते चे थ्रीर उन्देखाने का भी प्रयकाण न मिला॥ ३२। से। वे नाव पर चढके जाली म्यान में स्कान्त में गये ॥ ३३ । श्रीर लेगों ने उन की जाते देखा श्रीर यहुतों ने उसे चीन्दा श्रीर पैदल सय नगरीं में से उधर, दौडे थ्रीर उन के भ्राग्ने घठके उस पास एकट्टे पुर ॥ ३४ । योश ने निकलके वही भीड की देखा थीर उस की उन पर दया ग्राई कोकि वे विन रखवाले की भेड़ों की नाई ये ग्रीर वह उन्हें बहुत सा उपदेश देने लगा ॥

३५। जय श्रयेर द्वी गई तव उस के ग्रियों ने उस पास आ कहा यह तो जंगली स्थान है स्त्रीर अधेर हुई है। ३६। लोगों की विदा की जिये कि वे चारों खोर के गांवीं खेर वस्तियों में जाके श्रपने लिये राटी मोल लेवें क्योंकि उन के पास क्रुक खाने को नहीं है ॥ ३९। उस ने उन को उत्तर दिया कि तुम उन्दें खाने की देश्रो . उन्दें ने उस से कहा क्या एम जाके दें। सैं। मूकियों की राटी में।ल लेंद्रें बेक्स्या॥ । उस ने बाहर जा श्रापनी माता से ही होर उन्हें खाने की देवें॥ ३८। उस ने उन से कहा कहा में ध्या मांगूगी . वह बोली योइन वर्षातसमा तुम्हारे पास कितनी रेगिटयां हैं जाके देखा . उन्हों वेनेदारे का सिर्ण २५। उस ने तुरना उतायली से ने व्यूमको कहा पांच श्रीर देा मकली ॥ ३९। तव राजा के पास भीतर का बिन्ती कर कहा में चाहती उस ने सब लोगों को हरी घास पर पाति पाति

पवास प्रवास करके पाति पाति बैठ गये॥ ४१। बीर उस ने उन पांच रेाटियां बीर दे। मक्लियां को से स्वर्ग को योर देखके धन्यवाद किया थै।र राटियां ताडके प्रापने शिक्यों का दिई कि लोगों के बारो रखें बीर उन दी महालियों की भी सभी में बांट दिया॥ ४२। से। सब खाके तृप्त हुए॥ **४३। श्रीर उन्दों ने राटियों** के ट्कड़ों की श्रीर मक्लिया की वारह टाकरी भरी उठाई ॥ ४४। जिन्हों ने राठी खाई सा पांच सहस पुरुपों की ग्रटकल घे॥

४५ । तथ योशु ने तुरन्त ग्रपने शिय्यों की दृढ थाता दिई कि जब लें में मेगों की बिदा कर तुम नाव पर चकके मेरे खारी उस पार घैतसैदा नगर की जाग्रे। ॥ ४६ । यह उन्दें यिदा कर प्रार्थना करने का पर्व्यत पर गया॥ ४९। मांभ की नाव समुद्र के बीच में थी खार यीश भूमि 'पर खकेला था॥ ४८। बीर उस ने शिष्टों की खेदने में व्याकुल देया वर्षें-कि ययार उन के मन्मुख की घी थी। रात के चीघ पदर की निकट घट ममुद्र पर चलते दुए उन की पाम खाया थार उन के पाम में हाके निकला चादता था ॥ 8९ । पर उन्टों ने उसे ममुद्र पर चलते हराके ममका कि प्रेत है थ्रीर चिल्लाये क्योंकि व सव उमे देराके घवरा गये ॥ ५०। यह तुरना उन में हैं क्योंकि मनुष्यों की ब्राचाओं की धर्मीपदेश ठछ-यात करने पंगा थीर उन में कहा काठम यांधा मे ष्ट्र डरा मत । ५१। तब वष्ट उन पाम नाव पर चढा थै।र वयार धम गई श्रीर वे व्यपने व्यपने मन में प्रत्यना विस्मित प्रीर प्रचीमत दुर ॥ ५२। वर्षीकि उन्टों का मन कठार था इस लिये उन राटियों के श्राण्चर्य क्षम्में से उन्ते ज्ञान न हुश्रा ॥

**५३ । वे पार उत्तरके जिनेमरत देश में पहुंचे थै।र** लगान किया ॥ ५४ । जब वे नाव पर से उत्तरे तब पाम के मारे हेण में दीहको तहां मुना कि यह यहां

बैठाने की आजा उन्हें दिने ॥ ४०। वे सा सा थीर वालारों में रखके उस से बिन्ती किन्ने कि वे उस के यस्त्र के खांचल की भी कुर्व थीर जितनी ने उसे कुषा सब चरो दूर॥

9. त्व फरीशी लेगा श्रीर कितने अध्यापक की यिष्णकीम से आये थे यीशु पास सकट्टे हुए ॥ २ । उन्हों ने उस के कितने शिष्टों को अशुह अर्थात् विन धीये रायी से राटी खाते देखको दे। प दिया ॥ ३ । क्योंकि फरीकी स्त्रीर सब यिट्टी लाग प्राचीनों के व्यवहार धारण कर सब लीं यव से प्राथ न धोवे तब लें नहीं खाते हैं। ४। थीर याजार से श्राक्षे जय लें स्त्रान न करें तब में नहीं खाते हैं और बहुत और बातें हैं की उन्दों ने मानने की ग्रष्टण किई हैं जैसे कटोरी थीर वर्तनीं थीर षालियों थीर खाटों की धीना॥ ४। ये। उन फरीशियों श्रीर श्रध्यापकों ने उस से पुका कि स्त्राप के शिष्य लोग क्यों प्राचीनी के व्यवहारीं पर नहीं चलते परन्तु विन धोये हाची मे रीटी खाते हैं। ६। उस ने उन की उत्तर दिया कि यिश्रैयाह ने तुम कपिटियों के विषय में भविष्य-द्वागी अच्छी कही जैसा लिखा है कि ये लेगा होंडों से मेरा खादर करते हैं परन्तु उन का मन मुक्त से दूर रहता है ॥ ९। पर व घृषा मेरी उपासना करते राके मियाते हैं ॥ 🕻 । क्योंकि तुम ईश्वर की श्राज्ञा का क्रोडके मनुष्यों के व्यवदार घारण करते हा जैसे वर्तनीं थार कटारीं की धाना . थार ऐसे ऐसे बहुत थ्रीर काम भी करते हो।। ए। श्रीर उम ने उन से कटा तम ग्रपने व्यवहार पालन करने की ईश्वर की स्राचा भली रोति से टाल देते हा ॥ १०। क्योंकि मुसा ने कटा अपनी माता थीर अपने पिता का श्रादर कर श्रीर जी की ई माता श्रयवा पिता की नोशी ने तुरन्त यीशु की चीन्या ॥ ५५ । श्रीर श्रास- निन्दा करे से मार डाला जाय ॥ ११ । परन्तु तुम कल्ते दे। यदि मनुष्य श्रपने माता श्रयवा पिता से है तहां राशियों की खाटों पर ले जाने लगे ॥ ५६ । किह कि जी कुछ तुक का मुक्त से लाभ होता से ग्रीर जदां जटां उस ने यस्तियों प्रथया नगरा प्रथया। क्षुर्वान ग्रार्थात् स्कल्प किया गया है तो खस ॥ गांधीं में प्रयेश किया तहां उन्हों ने रागियों की। १२। श्रीर तुम उस की उस की माता श्रथवा उस

के पिता के लिये थीर कुछ करने नहीं देते हो। १३ । से तुम ग्रपने व्यवहारी से जिन्हे तुम ने ठद्द-राया है ईश्दर के बचन की उठा देते हो ग्रीर रेवे ऐसे बहुत काम करते हो।

१४ । क्रीर उस ने सब सागी की स्वयनें/प्रास थुलाकी उन से कदा तुम सब्र मेरी सुनी श्रीर द्वाँकी॥ १५। मनुष्य के बारुर में की उस में समाधे ऐसा कुछ नहीं है जो उस का अर्पायत्र कर सकता है परन्त् कों कुछ उस में में निकलता दै सोई दै जो मनुष्य को। ग्रंपवित्र करता है ॥ १६। यदि किसी को धुनने के कान ही ता हुने ॥ १९ । जब बह लोगों के पास में घर में श्राया तब उसे क जिप्यो ने इस दृष्टान्त के विषय में उस से पूका॥ १८। उस ने उन स कदा तम भी वया के निर्वृद्धि हो . वया तुम नहीं व्रमते हो कि जो कुछ बाहर से मनुष्य में समाता है से उस को अपर्धित्र नहीं कर सकता है ॥ १९। क्योंकि बद्द उस की मन में नहीं परन्तु पेट में समाता है क्षीर संदास में गिरता है जिस से सब भाजन गृह द्याता है ॥ २०। फिर उस ने कहा जो मनुष्य में से निकलता है सोई मनुष्य की अपियत्र करता है। २१। क्योंकि भीतर से मनुष्या के मन से नाना भारत की वरी चिन्ता परस्त्रीगमन व्यभिचार नर्राष्ट्रंसा॥ २२। चोरी लोभ था दुष्टता थार,कल लुचयन कुट्टाप्ट ईन्दर की निन्दा श्रीभमान श्रीर श्रद्धानता निकलती है ॥ २३ । यह सब बुरी बार्ते भीतर से निकलती हैं ग्रीर मनुष्य की श्रयवित्र करती है॥

२४। योश वहां से सठको सार ख्रीर मीडान को रिवानों में गया थार किसी घर मे प्रवेश करके चाहा कि की ई न जाने परन्तु वट किय न सका ॥ २५। क्योंकि सुरामेनीकिया देश की एक युनानीय मत माननेवाली स्त्री जिस की बेटी की प्रशुद्ध भूत लगा या उस का चर्चा सुनको आई थीर उस की पार्टी पड़ी ॥ र्दि । ग्रीर उस से जिन्ती किई कि ग्राप मेरी बेटी से भूत निकालिये॥,२७। यीशुने उस से कहा लडकों का परिले तुप्त रोने दे खोंकि लड़कों की राटी लेके कुत्तों के यागे फेंकना अच्छा नहीं है ॥

तीभी कुते मेज के नीचे यालकों के चूरचार आते हैं॥ रए। उस ने उस से कहा इस वात की कारम चली जा मृत तेरी घेटी से निकल गया है ॥ ३०। से। उस ने फ्रापने घर जाको भूत का निकले हुए छी। व्यपनी बेटी की खाट पर लेटी दुई पाई ॥

३१। फिर घट सेर थैर सीटान के सिवानी से निकलके दिकापील के सिघानी के बीच में देखे गालील के ममुद्र के निकट खाया ॥ ३२ । खीर लेगी ने रक्त घाँहरे नातले मन्त्र्य की उस पास लाके उस से विन्ती किई कि श्राप इस पर दाच रखियें॥ ३३। उस ने उस का भीड़ में में एकाना से जाके प्रापनी रंगालियां एस के कानें। में डालीं स्रीर शुक्रके उस की जीभ कुई ॥ ३४ । थ्रीर म्यर्ग की ग्रीर देखके लंबी सांस भरके उस से कहा इस्मातह श्रर्थात् खुल जा ॥ ३५। श्रीर तुरना उस के कान खुल गये थीर उस की जीभ का बंधन भी खुल गया थै। यह गुद्ध रीति से बालने लगा ॥ ३६ । तय योश ने उन्दें चिताया कि किसी से मत कही परन्तु जितना उस ने उन्दे चिताया उतना उन्दो ने यष्ट्रत श्रीधक प्रचार किया॥ ३९। थीर वे यत्यना यचभित हो बोले उम ने सब कह श्रच्छा किया है यद यहिरी की मुनने खीर गुंगी की वालने की शक्ति देता है॥

उन दिनों में जब बड़ी भीड हुई ग्रीर उन के पास कुछ खाने की नहीं था तब योशुने अपने शिष्यों की अपने पास छुला-के उन मे कदा ॥ २। मुभे इन लोगों पर दया स्नाती है क्योंकि वे तीन दिन से मेरे संग रहे हैं श्रीर उन के पास कुछ खाने की नहीं है। इ। जी मै उन्हे भाजन विना ग्रपने ग्रपने घर जाने का विदा कर्ष ता मार्ग में उन का बस घट जायगा वयेंकि उन में से कोई कोई दूर से खाये हैं॥ 🞖। उस के शियों ने इस के। उत्तर दिया कि यहां जंगल में कहां से को ई डन लोगों को रोटी में तुप्त कर सके॥ ५। उस ने उन से पूका तुम्हारे पास कितनी रेाटियां हैं. उन्दों ने कहा सात ॥ ६ । तथ उस ने लोगों की २८। म्ही ने उस की। उत्तर दिया कि सच है प्रमु भूमि पर बैठने की आचा दिई श्रीर उन सात रेटियों

को लेके धन्य मानके तो ड़ा थीर अपने शियों की दिया कि उन के आगे रखे थीर शियों ने लेगों के आगे रखे थीर शियों ने लेगों के आगे रखा ॥ ९। उन के पास थोड़ी सी क्रेडिं। मक्रियां भी थी थीर उस ने धन्यवाद कर उन्हें भी लेगों के आगे रखने की आजा किई ॥ ६। से वे खाके मृप्त दुए थीर लें। हुकड़े बच रहे उन्हें ने उन के सात टीकरे उठाये ॥ ९। जिन्हों ने खाया से चार सहस पुरुषों के अटकल थे थीर उस ने उन की विदा किया ॥

१०। तय यह त्रस्त अपने भियों के स्मा नाय पर चठके दलमनूषा नगर के स्थिनों में आया ॥ १९। श्रीर फरोशों लोग निकल आये और उस स विवाद करने लगे और उस को परीक्षा करने की उस से श्राक्षण आतमा में श्राम मारके करा इस समय के लाग ध्यों चिन्द टूंठते हैं. में तुम से सच करता हूं कि इस समय के लोगों को की श्रीर चिन्द नहीं दिया जायगा॥ १३। श्रीर घट उन्हें हो। इसे नाय पर फिर चठके उस पार चला गया॥

१४। गिष्य साम रोटी लेना भूस मय श्रीर नाय पर उन के साथ गक रोटी से ग्राधिक न भी ॥ १५। षीर उस ने उन्हें चिताया कि देशी फरीशियों के खमीर में खार देरोड के ग्रमीर में चीकस रही ॥ १६ । घे स्नापम में विचार फरने लगे यह इस लिये र्ष्ट कि एमारे पास रोठी नहीं है ॥ १९ । यह जानके योशुने उन से फदा सुम्दारे पास रोटी न होने की कारण शुम वर्षो श्रापस में विचार करते हैं। व्या सुम अब लों नही ब्रुक्ती और नही समकते हा. फ्या तुम्दारा मन ग्रव सी वाठोर है।। १८ । श्रांखें रत्ते हुए यया नहीं देखते हो श्रीर कान रहते हुए यया नहीं सुनते है। श्रीर यया स्नरक नहीं करते है। ॥ १९ । अय मे ने पांच सहम के लिये पाच राटी तो ही सब तुम ने टुकड़े। की कितनी टोकरियां भरी उठाई . उन्दों ने उस से कहा बारह ॥ २० । खीर जब चार मदस के लिये सात राटी तय तुम ने दुकड़ों के कितने टीकरे भरे उठाये . व वीले सात ॥ २१ । उस ने उन से कहा तुम क्यों नही समभते है। ॥ 🕛

रेरे। तब यह वैतसैदा से आया बीर लोगों ने एक अंधे की उस पास ला उस से बिन्ती किई कि उस की कूर्व ॥ रेरे। यह उस अधे का हाथ पकड़- के उसे नगार के बाहर ले गया बीर उस के नेत्री पर पूक्रके उस पर हाथ रखके उस से पूका क्या तू कुछ देखता है ॥ रेरे। उस ने नेत्र उठाके कहा में वृद्धी की नाई मनुष्यो की फिरते देखता हू ॥ रेरे। तब उस ने फिर उस के नेत्री पर हाथ रखके उस में नेत्र उठवाये बीर यह चगा ही गया बीर सभी की फरकाई स देखने लगा ॥ रेरे। बीर उस ने उसे यह कहाई सर में जा कि नगर में मत् जा बीर नगर में किसी से मत कहा ॥

रें 9। यीशु श्रीर उस के शिष्य कैसरिया फिलियों के गांवा में निकल गये खीर मार्ग में उस ने खपने शिष्यों से पूका कि लोग क्या कहते हैं में कीन हू॥ १८। उन्हों ने उत्तर दिया कि वे श्राप को योहन व्यपितसमा देनेहारा कहते हैं परन्तु कितने शिल्याह कहते हैं श्रीर कितने भविष्यद्वक्ताश्री में से एक कहते हैं श्रीर कितने भविष्यद्वकाश्री में से एक कहते हैं। रें । उस ने उन से कहा तुम क्या कहते हैं। में कीन हूं . पितर ने उस की उत्तर दिया कि श्रीप स्त्रीष्ट है ॥ ३०। तव उस ने उन्हें हुट श्राज्ञा दिई कि मेरे विषय में किसी से मत कहा।।

३१। श्रीर यह उन्हें यताने लगा कि मनुष्य के पुत्र का अवश्य है कि यहुत दुख उठावे श्रीर प्राचीना श्रीर प्रधान यानको श्रीर अध्यापकों से तुच्छ किया नाय श्रीर मार डाला नाय श्रीर तीन दिन के पीक्टे नी उठे ॥३२। उस ने यह बात रोालके कही श्रीर पितर उसे लेके उस की डांटने लगा ॥३३। उस ने मुर फेरके श्रीर अपने श्रियों पर दृष्टि करके पितर की डांटा कि दे श्रीतान मेरे साम्डने से दूर ही क्योंकि तुमें ईश्वर की बातों का नहीं परन्तु मनुष्यों की बातों का सेच रहता है ॥

३४। उस ने श्राप्ते शिष्यों के स्मा लेगों की श्राप्ते पास युलाके उन से कहा जो कोई मेरे पी है श्राने चाहे से श्राप्तों इच्छा की मारे श्रीर श्रपना क्रूण उठाके मेरे पी है श्रावे॥ ३५। क्यों कि जो कोई श्रपना प्राण यचाने चाहे से उसे खोखेगा परन्तु जो

काई मेरे खार पुरमाचार के लिये अपना प्राय खाये से। उसे खवायेगा ॥ ३६। यदि मनुष्य सारे जगत का प्राप्त करे खार अपना प्राय गंवाये तो उस का क्या लाम होगा ॥ ३९। अपवा मनुष्य अपने प्राय की सन्ती क्या देगा ॥ ३८। जो कोई इस समय के व्यभिचारी खार पापी लागा के बीच मे मुक्त से खार मेरी वाता से लजावे मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूता के सग अपने पिता के सेश्वर्ष्य मे आयेगा तख उस से लजायेगा ॥

रे. यीशु ने उन से करा में तुम से सच कहता दू कि जी यदा खड़े हैं उन में से कोई कोई हैं। के जब ला ईक्कर का राज्य पराक्रम से आया हुआ न दखे तब ली मृत्यु का स्वाद न चीखीं।

२। इ. दिन के पोई योशु पितर श्रीर यासूव थीर योदन की लेके उन्हें किसी कचे पर्स्वत पर एकान्त में ले गया थीर इन के थागे उस का यप वदल गया ॥ ३ । श्रीर उस का वस्त्र चमकने लगा थीर पाले को नाई श्रांत उजला दुश्रा जैसा केाई धोबो धरतो पर उजला नही कर सकता है ॥ 🞖 । श्रीर मुसा के स्वा शिलयाह उन की दिखाई दिया थीर वे योशुको स्रा वात करते थे॥ ५। इस पर पितर ने याशु स कहा दे गुरु इमारा यदा रदना श्राच्छा है . इम तोन होरे वनावे एक श्राप के लिये रक मूसा को लिये श्रीर एक रोलयाद को लिये॥ ६ । वह नहीं जानता था कि क्या कहे क्यों कि व बदुत हरते थे॥ ७। तब एक मेघ ने उन्दे का लिया श्रीर उस मेघ से यह शब्द दुखा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है उस को सुने। ॥ 🕒 श्रीर उन्दा ने श्रवानक चारा क्रीर दृष्टि कर योगु की होड़के अपने सम बीर किसी की न दखा॥ ९। जब व उस पर्छ्यत से उतारते ये तब उस ने उन क्षेा श्राचा दिई कि जब लें। मनुष्य का पुत्र मृतकों,में से नहीं जी उठे तव लां जा तुम ने देखा है से किसी से मत कहा॥ १०। उन्हाने यह द्यात स्रपने ही में रखके स्नापस में विचार किया कि मृतकों में से स्त्री उठने का आर्थ क्रया दें॥

११। ग्रीर उन्हों ने उस से पूका ग्रध्यापक लागा क्यों कहते है कि गलियाह की पहिले ग्राना होगा। १२। उस ने उन की उत्तर दिया कि सच है गलियाह पहिले ग्राक सब के स्वाप्त पहिले ग्राक सब कुछ सुधारेगा. ग्रीर मनुष्य के पुत्र के विषय में क्यों कर लिया है कि यह वहुत दुःख उठावंगा ग्रीर तुच्छ किया जायगा। १३। परन्तु में तुम से कहता हूं कि गलियाह भी ग्रा सुका है शेर जैसा उस के विषय में लिया है तैसा उन्हों ने उस से जो कुछ चाहा से किया है।

१४। उस ने शिष्यों के पास श्रा बहुत लोगों की उन को चारा खार थार प्रध्यापकों का उन संविवाद करते हुए देखा ॥ १५ । सब लोग उसे देखते हो विस्मित हुए थ्रीर उस की ख्रीर दीहके उसे प्रवास किया॥ १६ । उस ने श्रध्यापको से पूछा तुम इन से किस वात का विवाद करते हो ॥ १७ । भीड़ में से एक ने उत्तर दिया कि दें गुरु में अपने पुत्र की जिसे ग्रामा भूत लगा है आप के पास लाया हू॥ १८। मेत उसे जहा पकडता है तहां पटकता है भार बेंद मुद्द से फेन बहाता कीर श्रपने दांत पोसता दे कार सूदा जाता दे कीर में ने स्नाप के शिष्यों से कहा कि उसे निकाले परन्तु व नही सके ॥ १९ । यीशु ने उत्तर दिया कि दे स्नावश्वासी लोगो में कब ला तुम्दारे स्मा रहूमा श्रीर कब लें। तुम्दारो सट्रगा . उस की मेरे पांच लाखा ॥ २० । वे उस की उस पास लाये श्रीर जब उस ने उसे देखा तब भूत ने तुरन्त उस को मरोडा खीर घट भूमि पर गारा भार मुद्द से फेन घटाते दृष लाटने लगा॥ २१। योशुने उस के पिता से पूछा यद उस की कितने दिना से हुआ . उस ने कदा वालकपन से॥ २२। भूत ने उसे नाश करने की। वार वार श्राम मे श्रीर पानो से भी शिराया दै परन्तु जा खाप कुछ कर सकी ते। इस पर दया अरके इमारा उपकार कोजिये। २३ । यीशुने उस से कहा जे। तूबिश्वास कर सके तो विश्वास करनेदारे के लिये सब कुछ दा सकता है। २४। तब बालक के पिता ने तुरन्त पुकारके रा राके कहा है प्रभु में विज्ञास करता हूं मेरे प्रविष्यास का उपकार कोजिये॥ २५। अब योग्न

ने देखा कि वहुत लोग एकट्टे दाहे थाते हैं सब। बीर हम ने उसे वर्जा खोंकि वह हमारे पीहे नही उस ने अशुद्ध भूत की डांटके उस से कहा है गूंगों आता है ॥ ३९ । यीशु ने कहा उस की मत वर्जी वहिरे भूत में तुक्ते आदा देता हू कि उस में से क्योंकि कोई नहीं है की मेरे नाम से आध्वर्ण कर्मा निकल था थीर उस में फिर कभी मत पैठ ॥ २६। तय भूत चिल्लाके थीर बालक की बहुत मरोडके निकल इंसारे बिक्ट नहीं है से इसारों खोर है ॥ ४९। जी श्रापा श्रीर बालक मृतक के समान दे। याया यहां लें किर्द मेरे नाम से एक कटोरा पानी तुम की इस लिये कि बहुतों ने करा घर ता मर गया है॥ २९। परन्तु यीश ने उम का राघ पक्रहके उसे उठाया किसी रीति से अपना फल न खावेगा ॥ ४१। परन्तु थीर यह खड़ा पुषा ॥ २८ । जब यीण घर में काया जी कीई उन कीटी में से जी मुक्त पर विश्वास करते स्त्र उम के शियों ने निराले में उस से पूका इस उस दि एक का ठीकर खिलावे उस के लिये भला दीता भूत की की नहीं निकास मके ॥ रेए । उस ने उन में कहा कि जो इस प्रकार के दै से प्रार्थना श्रीर उपवास विना थार किसी उपाय से निकाले नहीं तुमें ठाकर खिलावे ते। उसे काट डाल . दुएडा छाक जा सकते है ॥

फ्रांर यह नहीं चाहता घा कि कोई जाने ॥ ३१। क्योंकि उस ने अपने शियों के। उपदेश है उन से करा मनुष्य का पुत्र मनुष्या के राच में पक्त दयाया तुमें ठोकर खिलांचे ते। उसे काट डाल . लंगड़ा जायगा भार ये उस की मार हालेंगे थीर यह मरके चाक जीयन में प्रयेश करना तेरे लिये इस से भंता तीं मरे दिन जी उठेगा ॥ ३२ । घरन्तु उन्हा ने यह वात नहीं समभी थीर उस से पूकने की डरते थे॥

३३। घट कफर्नादुम में श्राया श्रीर घर मे पहुच-के जिप्यों से पूछा मार्ग में तुम खायस में क्रिस यात का विचार करते थे ॥ ३४। व चुप रह क्योकि मार्ग में उन्दों ने पापम में इसी का यिचार किया पाकि एम में से यहा कीन हैं ॥ ३३ । तय उस ने घैठके यारह शिव्यों की युलाक उन से कहा याँद कीई प्रधान हुया चारे तो सभी से होटा थै। सभी का नेयक देशा। । ३६। थार उम ने एक यालक की लेके उन के बीच में घंडा किया शार उसे गादी में लें उन से फरा ॥ ३७। जी कीई मेरे नाम से ऐसे यालका में में एक की ग्रहण करें बद मुक्ते ग्रहरा करता है थीर की कीई मुक्ते ग्रष्टल करे घए मुक्ते नही परन्तु मेरे भेजनेदारे की ग्रद्धण करता है।

३८। तय योष्टन ने उस की उत्तरं दिया कि छे

करेगा थार शोघ्र मेरी निन्दा कर सकेगा॥ ४०। जा पिलाव कि स्तीष्ट के हो में तुम से सच कहता हू वह कि चक्की का पाट उस के गले में यांधा जाता श्रीर यह संमुद्र में डाला जाता ॥ ४३ । जी तेरा द्वाय र्जावन में प्रवेश करना तेरे लिये इस से भला है कि ३०। व यहां से निकलके गालील में दाके गये दी राष रहते हुए तू नरक मे अर्थात् न बुक्तनेहारी श्राम में जाय ॥ ४४ । बक्षा उन का कीड़ा नदीं मरता थार याग नहीं युक्तती॥ ४५। थीर की तेरा पांव र्द कि हो पाव रक्ते दुर तू नरक में श्रर्थात् न युभने-रारी थारा में डाला जाय ॥ ४६ । जर्दा उन का की डा नहीं मरता थार बारा नही युक्तती ॥ ४९। थार जा तेरी यांख तुभी ठीयार खिलावे ती उसे निकाल डाल . काना हाके ईंग्वर के राज्य में प्रवेश करना तरे लिये इस से भला है कि दो ग्राखें रहते ष्ट्र सूनरक की आग में डाला जाय॥ ४८। जदां उन का कीड़ा नहीं मरता थार खारा नहीं दुक्तती॥ 8: । यद्योकि चर एक जन स्नाग से लोखा किया जायगा ग्रीर घर एक विल लीग से लेगा किया जायगा ॥ ५० । लाग श्रच्छा है परन्तु यदि लाग श्रलोंशा दे। जाय ते। किस से उस की स्वादित करेगी. श्रपने में लोख रखें। श्रीर श्रापस में मिले रहें।॥

१०. सी शु वर्ग में उठके यर्दन के उस पार में देके यिद्दियां के गुड इम ने किसी मनुष्य की जी इमारे पीके नहीं सियानों में आया श्रीर यहुत साग किर उस पास काता है श्राप के नाम से भूती की निकालते देखा। एक्ट्रे बाये बीर उस ने श्रपनी रीति पर उन्हों की फिर उपनेश दिया॥ २। तब फरीशियों ने उस पास या उस की परीक्षा करने की उस से पूछा क्या श्रपनी स्त्री का त्यागना मनुष्य का उचित है कि नहीं। ३। उस ने उन की उत्तर दिया कि मूसाने तुम की क्या श्राचा दिई॥ 🞖। उन्हों ने कहा मूसा ने त्याग-पत्र लिखने श्रीर स्त्रो की त्यागने दिया ॥ ५ । यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम्हारे मन की कठारता के कारण उस ने यह पाचा तुम की लिख दिई॥ ६। परन्तु सृष्टि के आरंभ से ईश्वर ने नर खार नारी करके मनुष्यों की। उत्पन्न किया॥ ९। इस चेतु से मनुष्य श्रयने माता पिता की क्षेत्रको ग्रपनी स्त्रां से मिला रहेगा स्रीर वे होनी एक तन होगे॥ ८। से र्वश्रागे दे। नहीं पर एक तन दै॥ ए। इस लिये जी क्षुरु ईश्वर ने जीहा है उस की मनुष्य ग्रला न करे॥ ९०। घर में उस के शिष्यों ने फिर इस बात को विषय में उस से पूछा ॥ ९१। उस ने उन से कादा जो कोई श्रपनी स्त्रों को त्यागको दूसरी से विवाह करे से। उस के विरुद्ध परस्त्रीग्रमन करता है।। १२। थीर यदि स्त्री अपने स्वामी की त्यात्रको दूसरे से विवार करे ते। वर व्यभिचार करती है॥

१३। तब लोग कितने बालको को योगु पास लाये कि वह उन्हें कूब परन्तु शियो ने लानेहारी की डांटा ॥ १४। योगु ने यह देखको अप्रसन्न हो उन से कहा बालको का मेरे पास आनं हो और उन्हें मत बर्जी क्योंकि ईश्वर का राज्य ऐसी का है ॥ १५। में तुम से सच कदता हू कि जी कोई ईश्वर के राज्य की बालक की नाई ग्रहण न करे वह उस में प्रवंश करने न पावेगा ॥ १६। तब उस ने उन्हें ग्रीदी में लेके उन पर हाथ रखके उन्हें ग्राभी से दिई॥

१९। जब बह मार्ग में जाता था तब एक मनुष्य उस की थोर दीड़ा थीर उस के थागे घुटने टेकके उस से पूका है उत्तम गुरु अनन्त जीवन का अधि-कारी होने की में क्या कई ॥ १८। यीशु ने उस से कहा तू मुक्ते उत्तम क्यों कहता है. कीई उत्तम नहीं है केवल एक अर्थात् ईप्रवर ॥ १९। तू खोड़ाओं को अन्ता है कि परस्त्रीगमन मत कर नरिहसा मत कर चोरी मत कर कूठी साक्षी मत है ठगाई मत कर श्रापने माता पिता का श्रावर कर ॥ २०। उस ने उस की उत्तर दिया कि है गुरु इन सभी की मैं ने श्रापने सड़कपन से पालन किया है ॥ २१। योशु ने उस पर हुछि कर उसे प्यार किया श्रीर उस से कहा तुभी एक वात की घटी है. जा जो कुछ तेरा है सो वेचके कगाना की है श्रीर तू स्वर्ग में धन पांचगा श्रीर खा कूश उठाके मेरे पी है हो ले ॥ २२। वह इस वात से श्रामक्त्र हो उदास चला गया क्यों कि उस को वहुत धन था ॥

रेड़े। योशु ने चारा खार दृष्टि कर खपने शियों से कहा धनवानों को ईण्वर के राज्य में प्रवेश करना कीसा कठिन होगा॥ रेष्ठे। शिय्य लोग उस को वातों से अचिभत हुए परन्तु योशु ने फिर उन को उत्तर दिया कि है वालकों जो धन पर भरीसा रखते है उन्हों की ईश्वर के राज्य में प्रवंश करना कीसा कठिन है॥ रेष्ठ्र। ईण्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से कट का मूई के नाकों में से जाना सहज है॥ रेष्ठ्र। वे खत्यना खर्चाभत हो खायस में वोले तब तो किस का त्रारा है। स्था योशु ने उन पर दृष्टि कर कहा मनुष्यों से यह खन-होना है परन्तु ईश्वर से नहीं क्योंक ईश्वर से सब कुछ हो सकता है॥

रू। पितर उस से कहने लगा कि देखिये हम लोग सब कुछ छोड़के श्राप के पीछे हा लिये है। रूए। योशु ने उत्तर दिया में तुम से सब कहता हूं कि जिस ने मेरे श्रीर सुसमाचार के लिये घर या भाइयों या यहिना या पिता वा माता या स्त्री वा लड़कों वा मूमि को त्यागा हो। ३०। ऐसा कोई नहीं है जो श्रव इस समय में उपद्रव सहित सा गुरे घरो श्रीर भाइयों थीर वहिनों श्रीर माताश्रों श्रीर लड़कों श्रीर भाइयों थीर वहिनों श्रीर माताश्रों श्रीर लड़कों श्रीर भूमि को थीर परलाक में श्रनन्त जीवन न पावेगा। ३१। परन्तु बहुतेरे जा श्रगले हैं पिक्से होगे थीर जो पिक्से हैं श्रगले होगे।

निया पूर्व उत्तम क्या कहता है . की दे उत्तम नहीं है । वे यिक्शलीम की जाते हुए मार्ग में भें है केवल एक अर्थात् ईश्वर ॥ १९ । तू स्रोचाओ और याशु उन के आगे आगे चलता था सीर वे की सालता है कि परस्त्रीगमन मत कर नरिहसा अर्चीमत हुए स्त्रीर उस के पीढ़े चलते हुए डरते भें मत कर चोरी मत कर मूठी साची मत दे ठगाई सीर वह फिर बारह शिस्री की लेके जी कुढ़ उस

पर देनिहार था से। उन से कप्टने लगा ॥ ३३। कि देखा इम विश्वणतीम की जाते हैं थीर मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकी बीर श्रध्यापकी के राध पकडवाया जायगा भार वे उस का वध के याग्य ठएराके श्रन्य-देशियों के लाम सेपिंगे॥ ३४। थीर वे उस से ठट्टा करेंगे और कोड़े मारेंगे और उस पर पूर्केंगे और उसे घात करेंगे श्रीर यह तीसरे दिन जी चठेगा ॥ 🎞 ३५ । तय जयदी के पुत्र याकृय ग्रीर योष्टन ने यीश पास था करा है गुरु हम चाहते है कि जो कुक इस मांग्रे से। खाप इसारे लिये करें॥ ३६। उस ने उन में कहा तुम क्या चाहते ही कि मैं तुम्हारे लिये कर ॥ ३७ । ये उस से योले हमें यह दीजिये कि प्राप के एंड्यर्प में इस में से एक श्राप की दक्तिनी ग्रोर थीर दुमरा ग्राप की वाई ग्रोर बैठे॥ ३८। यीशु ने उन से क्षष्टा तुम नही ब्रभते कि वया मांगते हो . जिस कटारे से में पीता हु क्या तुम उस से पी सकते है। थार का वर्षातममा में लेता ह क्या तुम उसे ले सकते हो ॥ ३९ । उन्हों ने उस से कटा इस सकते हैं. यीशू ने उन में कटा जिस कटोरे से में पीता हू उम से तुम तो पीछोगे थीर द्या वर्षातममा में लेता हु उसे लेखारो॥ ४०। परन्तु जिन्हों के लिये तैयार किया गया है उन्हें क्रोड फ्रार किमी की अपनी दृष्टिनी थीर अपनी द्याई ग्रीर बैठने देना मेरा खोधकार नहीं है।

४१। यह मुनके हसी जिय्य याकूय थीर याहन पर रिसियान निर्मा ४२। योजु ने उन की अपने पाम यूनाके उन से करा सुम जानते ही कि जी अन्यश्रीणयों के यध्यज्ञ समसे जाते से उन्हों पर प्रभुता करते हैं और उन में के यह नीम उन्हों पर अधिकार रमते हैं और उन में के यह नीम उन्हों पर अधिकार रमते हैं और उन में के यह नीम उन्हों पर अधिकार रमते हैं ॥ ४३। परन्तु सुम्हों में ऐसा नहीं होगा पर जा कार्य सुम्हों में यहा हुआ जाहे सा सुम्हारा में यक होगा ॥ ४४। थार जा कार्य सुम्हारा प्रधान हुआ जाहे सा मभी का दास होगा ॥ ४४। यथिक मनुष्य का पुत्र भी मेंया करवाने की नहीं परन्तु मेंया करने की थीर यहतीं के उद्वार के दाम में अपना प्राम हमें की आया है ॥

४६। ये विरोधा नगर में स्रावे शार जब यह

थीर उस को शिष्य थीर बहुत लेखा यिरीदे। से निकलते चे तव तीमई का पुत्र वर्तीमई एक ग्रंधा मनुष्य मार्ग की खोर बैठा भीख मांगता था॥ ४९। घर यह सुनके कि योशु नासरी है पुकारने खीर कहने लगा कि हे दाऊद के सन्तान यीग्र मुक्त पर दया कीजिये ॥ ४८ । यहुत लोगों ने उसे डांटा कि ब्रह चुप रदे परन्तु उस ने बहुत ग्रधिक पुकारा हे दाखद के सन्तान मुक्त पर दया की जिये॥ ४९। तब यी शु यहा रहा थीर उसे युलाने की कहा थीर लोगों में उस ग्रंधे की यूलाके उस से कहा काठस कर उठ यह तुक्षे युलाता है॥ ५०। वह श्रयना कपड़ा र्फेंक के उठा थ्रीर योशु पास खाया ॥ ५१ । इस पर यी गुने उस से कचा तू क्या चाइता है कि मैं तेरे लिये करूं. याधा उस से बीला है गुरु में व्यपनी द्रिष्टि पाक ॥ ५२ । यीशू ने उस से कटा चला जा तेरे विश्वास ने तुओं चंगा किया है. ग्रीर वह तुरन्त देखने लगा थीर मार्ग में यीशु को पीक्वे दें। लिया ॥

११ जिस्र वे यिष्णलोम के निकट ग्रार्थात् केंद्रन पर्व्यंत के समीप वैतकारी थीर वैद्यनिया गांवों पास पहुचे तव उस ने श्रपने शिष्यों में से दो की यह कहके भेजा॥ २। कि जी गांव तुम्हारे सन्मुख है उस में जाग्रो। श्रीर उस में प्रवेश करते ही तुम एक गददी के बच्चे की जिस पर कभी कोई मनुष्य नही चढा यंधे हुए पायोगो उसे खोलके लायो। ३। की तुम से कोई करे तुम यह को करते हो तो कही कि प्रभु की इस का प्रयोजन है तय यह उसे तुरन्त यहां भेजेगा ॥ 🞖 । उन्हों ने जाके उस बच्चे की दी बाटी के सिरे पर द्वार की पास यास्य यधे सुग पाया थैार उस की खोलने लगे॥ ५। तय जो लीग यहां यहे थे उन में से कितनी ने उन से फरा कि तुम क्या करते दी कि बच्चे की खोलते धा॥ ६। उन्दें ने जैसा यीशु ने खान्ना किई वैसा उन से कहा तय उन्हों ने उन्हें जाने दिया॥ 9। थीर उन्हों ने बच्चे की यीशु पास लाक्षे उस पर ग्रपने क्षपहे डाले भीर यह उस पर बैठा॥ 🗀 भीर घट्टत लोगों ने अपने अपने कपड़े मार्ग में घिछाये

विकार्ड ॥ ९ । थ्रार जा लाग ग्रागे पीके चलते थे छन्दीं ने पूकारके कहा जय जय धन्य वह जी पर-मेश्वर के नाम से श्राता है। १०। धन्य इमारे पिता दासद का राज्य स्ना परमेश्टर के नाम से श्राता है . सब से अंचे स्थान से जयजयकार दीवे॥ १९। योश ने यिष्णलीम मे आ मन्दिर में प्रवेश किया थै।र जब उस ने चारी ग्रोर सब बस्तुग्री पर दृष्टि किई थ्रीर संध्याकाल थ्रा चुका तव वह वारह शियों के सम वैयनिया की निकल गया॥

१२। दूसरे दिन जब वे बैंग्रनिया से निकलते भ्रे तव चस की भूख लगी॥ १३। थ्रीर बद पते लगे हुए एक गूलर का सृक्ष दूर से देख्युके आया कि क्या जाने उस में कुछ पांचे परन्तु उस पास श्राकी श्रीर कुछ न पाया केयल पते . ग्रॅंलर के पक्रने का समय नहीं था॥ १४। इस पर योग ने उस बुद्ध की कहा को ई मनुष्य फिर कभी तुक्त से फल न खाबे. छै।र उस के शिखों ने यह वात सुनी ॥

९५। वे यिक्शलीम में आये और योशु मन्दिर में जाको जो लोग मन्दिर में बेचते थैं। माल लेते थे उन्हें निकालने लगा ख़ैार सर्राफों के पीठों की चीर कपेति के वेचनेद्यारी की वैक्तियों का उलट दिया॥ १६ । ग्रीर किसी की मोन्दर की बीच से को ई पात्र ले जाने न दिया ॥ १९ । ग्रीर उस ने उपदेश कर उन से कहा क्या नहीं लिखा है कि मेरा घर सव देशों के लोगों के लिये प्रार्थना का घर कदावेगा . परन्तु तुम ने उसे डाकूयों का स्त्रीट वनाया है ॥ १८। यह सुनके श्रध्यापकों श्रीर प्रधान याजकों ने खोज किया कि उसे किस रीति से नाग करें क्यों कि वे उस से डरते थे इस लिये कि सब लाग उस के उपरेश से खर्चाभत दाते थे ॥ १९। जव र्याम हुई तब वह नगर से बाहर निकला ॥

२ । भार की जब वे उधर से जाते थे तब उन्हों ने वह गूलर का वृत्त जड छे सूखा हुन्ना देखा॥ ११। पितर ने स्मरण कर योगु से कहा है गुरु देखिये यह ग्रूलर का वृक्ष जिसे याप ने साप दिया

थीर ग्रीरों ने वृत्ती से हालियां काठके मार्ग में कि ईश्वर पर विक्वास रखे। १३ । क्योंकि में तुम से सच कहता हूं जो कोई इस प्रदाइ से कहे कि उठ समुद्र में शिर पह श्रीर श्रपने सन में सदेह न रखे परन्तु विश्वास करे कि जो में कहता हू से ही जायगा उस की लिये जा कुछ यह कदेगा सी है। कायगा ॥ २४ । इस लिये में तुम से कदता हूं जे। क्षुक तुम प्रार्थना करके मांग्रा विख्वास करे। कि इम पांचेगे ते। तुम्दे मिलेगा॥ २५। ग्रीर जब तुम प्रार्थना करने की खड़े दी तब यदि तुम्दारे मन में किसी की ख़ोर कुछ द्वाय ती जमा करी इस लिये कि तुम्हारा स्वर्गवासी पिता भी तुम्हारे खपराध क्रमा करे ॥ २६ । परन्तु जो तम कमा न करो तो तम्हारा स्वर्गवासी पिता भी तुम्हारे श्रपराध समा न करेगा। २९। वे फिर ग्रिस्मलीम में ग्रापे ग्रीर जब गीग मन्दिर में फिरता था तय प्रधान याजक ग्रीर क्रध्यापक क्रीर प्राचीन लेगा उस पास ग्राये॥ २८। ग्रीर उस से बोले तुक्ते ये काम करने का कैसा श्रीधकार है थै।र ये काम करने की किस ने तुक की यद्य प्रधिकार दिया॥ २० । यीशु ने उन की उत्तर दिया कि मै भी तुम से गक बात पूर्ह्गा . तुम मुभे **उत्तर देख्रो तो में तुम्दें वता** जंगा कि मुक्के ये काम करने का कैसा श्राधिकार है ॥३०। योहन का व्रपतिसमा हैना क्या स्वर्ग की व्यथवा मनुष्यों की थ्रीर में मुक्षा सुक्षे उत्तर देखी। ३१। तब वे प्रापम में विचार करने लगे कि जा इस कई स्वर्श की श्रीर से ते। यह कदेगा फिर तुम ने उस का विक्रवास क्यों नदीं किया॥ ३२। परन्तु जो इस कहें मनुष्यों की श्रीर से . तब उन्हें लोगों का डर लगा क्योंकि सय लेगा योष्टन की जानते थे कि निश्चय वह भविष्यद्वक्ता था ॥ ३३ । सा उन्हों ने योगु के। उत्तर दिया कि इम नहीं जानते . यीशु ने उन्हें उत्तर दिया तो में भी तुम की नहीं बताता हूं कि मुक्ते ये काम करने का कैसा खोधकार है।

१२ यी शु हृष्टांतां में उन से कहने लगा कि किसी मनुष्य ने दाक्ष की यूख गया है ॥ २२। योशु ने उन की। उत्तर दिया वारी लगाई खार चहु श्रीर घेड दिया थार रस का

क्सा, कर थ्रीर हमें अपना निक भाग मानके ग्रह्या देना पर अपने यद पहिली है बेटी की बदला देकर -कर ॥ ९०। उस ने कहा सुन में एक वाचा वांधता इं तेरे सब सोगों के साम्दने में ऐसे खाइचर्यू, कर्स करंगा बैसे पृष्यियो भर पर थै।र सब जातियों में विश्वाम करना बरन इल बेातने थै।र लघने के समय कभी नहीं दुर थीर वे सारे लेगा जिन के बीच तू में भी विधास करना ॥ २२ । थीर तू अठवारी का रहता है यहावा के कार्य्य की देखेंगे क्योंकि जी से तुम लेगों से करने पर छूं खह भययेगय काम है। १९। जो काचा में स्राव तुम्हें देता हूं उसे तुम लेगा मानना देखें। मैं तुम्हारे श्रामे से एमेरी कनानी हिली पुरुष इसारस् की परमेश्वर प्रभु यदीवा की सपने परिका दिस्त्री धार यष्ट्रसी लोगों की निकालना हूं 🛊 १२। से। सावधान रहना कि जिस देश में तू बानेवाला है उस के निवासियों से वाचा न बांधना न दें। कि यह तेरे लिये फन्दा ठहरे ॥ १३। घरन उन की वेटियों की शिरा देना उन की लाठी की लोड़ डालना सार उन को खशेरा नाम मूर्तियों की काट डालना ॥१॥रक्योंकि तुम्दे किसी दूसरे की ईश्वर करके -दरहवत करने की श्राचा नहीं है क्योंकि यहावा जिस का नाम यलनशील है यह जल उठनेहारा ईश्वर है हों । १५ <sup>।</sup> रेशान दे। कि तूरस देश के निवासियों | ग्राना। बकरी के-अञ्चे के। रस की साके दूध में से वाचा बांधे थार व अपने देवताओ के पीके होने का व्यक्तिचार करें ग्रीर उन के लिये खलिदान भी वचन लिख से क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार में करे श्रीर कोर्इ तुक्ते नेवता दे थ्रीर तूभी उस के तिरे थ्रीर इस्रारल् के साथ वाचा बांधता हूं॥ २८। व्यक्तिपशुका प्रसाद खार, १६। श्रीरेतू उन की मूचा ते वर्दा यदेवा के संग चालीस दिन रात घेटियों की अपने घेटों के लिये बरे थीर उन की रहा थीर तब ले। न तो उस ने रोटी खाई न पानी बेटियां के। ब्याप ब्रापने देवतास्त्रों के पीके होने का पिया। श्रीर उस ने उन पटियास्त्रों पर वाचा के व्यभिचार करती हैं तेरे घेटों से भी अपने देवतायों वचन वर्षात् दस बाचारें लिख दिई ॥ के पीके दीने का व्यक्तिचार कराएं॥ १७। तुम देवताओं की मूर्तियां कालकर न बना लेना॥ १८। में लिये दुर सीनै पर्वत से उतरा खाता था तब प्रकामीरी रोटी का पर्व मानना उस में मेरी यहावा के साथ वार्त करने के कारब उस के चिहरे , भाषा के ब्रनुसार ब्राह्मीय मद्दीने के नियत समय से किरखें निकल रही थीं पर घह न जानता वा क्योंकि तू मिन्न से प्राबीय महीने में निकल हारून और थीर सब इसारलियों ने मूसा की देखा पाया ॥ १९ । इर एक पाँइलीठा सेरा है खीर वया कि उस के चिहरे से किरखें निकलती हैं तल है , अकरा वया मेम्रा तेरे पशुक्रों से से की नर पहिलाठे उस के पास साने से दर गये।। ३९। तक मूसा ने बदि तू उसे कुड़ाना न चादे तो उस की गर्दन तोड (१) मूल ने वनन । (२) मूल ने सींग।

कुट्राना । मुमे कीर्ष कुके हाथ अपना मुंह न दिखार ॥ २९। क्: दिन तो परिषम करना पर सातवि दिन पर्व मानना जा पहिले लग्ने हुए ग्रीष्ट्र का पर्व कहावता है छैार बरस के छन्त मे बटोरन का भी पर्व मानना ॥ २३ । बरस दिन में तीन बार तेरे अध मुंह दिखाएं॥ २४,। मै तो अन्यजातियां की सेरे थारों से निकासकार तेरे सिवानी की खढ़ाडंगा थीर जब त अपने परमेश्वर यहोचा की अपने सुंह दिखाने के लिये बरस दिन में तीन बार बाया करे तक कोई तेरी भूमि का लालचन करेगा॥ २५। मेरे बलिदान के लोड़ की खमीर सहित न चढ़ाना थीर न फस्ह के पर्व के बलिदान में से कुछ विदान ली रहने देना ॥ २६ । स्रापनी भूमि की पश्चिली उपज का पहिला भाग ग्रपने परमेश्वर यहावा के भवन में से न सिकाना ॥ २०। थीर यहीवा ने मूसा से कहा ये

श् । जब मुसा सासी की दोनी पंठियारं द्वाध पर सात दिन हों प्रावमीरी राष्टी खाया करना कि मेरे चिहरे से किरखें निकल रही हैं। ३०। जब में वे सब मेरे ही है। २०। धीर गदही के उन की बुलाया थीर हायन मण्डली के सारे प्रधानी पदिसीठे की सन्ती मेसा देकर उस की कुड़ाना अमेत उस के पास व्याया श्रीर मुसा उन से खात

क्ंड खोदा भीर गठ खनाया थार मालियों की उस मेरे पास लाखी कि में देखें ॥ १६। वे लाये खार का ठीका है परहेश की चला गया ॥ २ । समय में उस ने उन से कहा यह मार्ने भार छाप किस की उस में मालियों की पास एक दास की भेला कि है. वे उस से वील कैसर की ॥ १९। यीश् ने उन मालियों से दाक्ष की व्यारी का कुछ फल लेवे ॥ ३। की उत्तर दिया कि जो कैसर का है से। कैसर की परन्तु उन्हों ने उसे सेके मारा थार कूछे दाच फेर टेग्री थार की ईडवर का है से ईडवर की टेग्री । दिया ॥ ४ । फिर उस ने दूसरे दास की उन के तब वे उम से अवंभित हुए ॥ पास भेडा दौर उन्हों ने उमें पत्थरदाष्ट्र कर उस का १८। सड़की लाग भी जा कहते है कि मृतकीं किर फीड़ा दौर उसे अपमान करके फेर दिया॥ का जी उठना नहीं होगा उस पास आये थै।र उस प । फिर टम ने तीसरे की भेवा थार उन्हों ने उसे से पूका ॥ १८। कि हे गुरु मूसा ने हमारे लिये मार डाला ग्रीर घडुत ग्रीरों में उन्दों ने घैसा ही तिखा कि यदि किसी का भाई मर बाय ग्रीर स्त्री किया कि तनी को मारा थीर कितने की घात की होड़े थीर उस की सन्तान न है। तो उस का किया ॥ है। फिर उस की एक घा जो उस भाई उस की स्त्री से विवाह करे श्रीर अपने भाई का किय चा से स्य को पीके उन ने यह कहकी उसे कि विये बल खड़ा करे ॥ २०। सा सात भाई चे . भी उन के पाम भेजा कि वे मेरे पत्र का प्राटर परिसा भाई विवाह कर नि सन्तान सर गया। करिंगे ॥ 9 । परन्तु उन मालियों ने खापम में कहा 29 । तय दूसरे भाई ने उस स्त्री से विवाह किया मा तो पाछिकारी है बाकी दम उसे मार डाले बार मर गया छार उस की भी सन्तान न दुखा. तय प्रधिकार क्ष्मारा होगा॥ द। खार उन्हों ने खार बैसे की तीसरे ने भी॥ २०। साता ने उस से इसे लेके सार हाला थैंगर दास्य की धारी के धारर विधान किया पर किसी की सन्तान न हुआ . सब क्रींक दिया ॥ ए। इस लिये दारा की दारी का कि पीड़े स्त्री भी मर गई॥ ने ३। से मृतकों के जी स्थामी क्या करेगा . यह बाके उन मालियों की नाश उठने पर बय ये उठ उठेंगे तब वह उन में से किस करेगा थार दास की वारी दूमरों के धाव देगा ॥ की स्त्री द्वागी को कि सातों ने उस से विवाद किया ॥ १०। य्या तम ने धर्मपुस्तक का या यचन नहीं थे। योशु ने उन को उत्तर दिया व्या तुम इसी पड़ा है कि विम पत्थर की ध्रयहर्थों ने निक्तम्मा कारण भूल में न पढ़े ही कि धर्मपुस्तक ग्रीर ईडवर लाना यही कीने का मिरा हुणा है ॥ ११। यह पर-मेर्डर का कार्य है जीर हमारी हुछि में बहुत है ॥ १२। तय उन्हों ने हमें पकड़ने लाहा क्लोंकि लानते हिये जाते हैं परन्तु स्वर्ग में दूतों के समान है ॥ ये कि हम ने हमारे बिह्ह यह हुएान्त कहा परन्तु दें। मृतकों के जी उठने के विषय में द्वा तुम ने व नाशों में छरे थीर उमें होस्कों चने गये।।

रक फरीजिएं दौर हैरेवियों की उस पास भेडा ॥ धीर इसदाक का ईश्यर थार याकूय का ईश्यर हूं॥ माप मत्य हैं सार किमी का संदक्ता नहीं रखते हैं है का तुम घड़ी भूत में पड़े हा ॥ क्योंकि स्नाप मनुष्यों का मुद्र देखके यात नहीं करते 💛 ६ कथ्यापकी में से एक ने स्ना उन्हें विवाद कायया न देखे ॥ १५ । उस ने उन का कपट लानके कीन है ॥ २९ । योशु ने उसे उत्तर दिया सब याचायों उन में कहा मेरी परीका बर्जी करते हैं। एक मूकी में से यही बढ़ी है कि हे इसायेल सुना परमेडबर

मूमा के प्रतक्त में भाड़ी की क्या में नहीं पठा है १३। तय उन्हों ने उमे यात में फंमाने की कई कि ईप्रवर ने उस से कहा में इज़ाहीम का ईप्रवर १४। वे आके उस में बीले हे गुन इस जानते हैं कि २९। ईडबर मृतकों का नहीं परन्तु जीवतीं का ईड़हर

है परन्तु ईंड्यर का मार्ग सत्यता में स्रताते हैं . क्या करते हुना थार यह जानके कि योशु ने उन्हें श्रच्छी कैमर की कर देना टिचत है प्रचया नहीं . इस देवें रीति में उत्तर दिया उस से पूछा सब से वडी प्राचा इमारा ईडवर एक ही परमेडवर है॥ ३०। थीर हू परमेश्वर खपने ईश्वर की खपने सारे मन से सीर श्रापने सारे प्राया से थीर श्रापनी सारी ख़ाहि से श्रीर क्रपनी सारी शक्ति से प्रेम कर . यही सब से बड़ी स्राचा है।। ३१। स्रीर दूसरी उस के समान है से यद है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर . इन से थ्रीर कोई श्राचा बडी नहीं॥ ३२। उस प्रध्यापक ने उस से कहा श्रच्छा है गुरु स्नाप ने सत्य कटा है कि एक ही ईग्रवर है थीर उसे छोड़ को ई दूसरा नहीं है ॥ ३३। थोग उस को सारे मन से ग्रीर सारी ख़ाँह से श्रीर सारे प्राय से ग्रीर सारी शक्ति से प्रेम करना थीर पहासी की अपने समान प्रेम करना सारे होमों से थ्रीर खलिदानों से खिधक है। ३४। जब योज़ ने देखा कि उस ने ख़ुद्धि से उत्तर दिया था तव उस से कहा तू ईंग्वर के राज्य से दूर नहीं है. श्रीर किसी की फिर उस से कुछ पुक्रने का साइस न हुआ।

३५। इस पर योशु ने मन्दिर में उपदेश करते हुए कहा श्रध्यापक लोग क्योंकर कहते है कि कीप्ट दाखद का पुत्र है।। ३६। दाकद खाप ही पवित्र खात्मा की शिक्षा से वाला कि परमेश्वर ने मेरे प्रभु से कहा जव लों में तेरे शत्रुखों को तेरे चरणां की पीठी न वनाक तब लें हू मेरी दिष्टनी ग्रीर बैठ ॥ ३९। दासद ती ग्राप ही उसे प्रभु कहता है फिर वह उस का पुत्र कहां से है . भीड के अधिक लेगा प्रस्तृता से उस की सुनते थे॥

३८। उस ने स्रापने उपदेश मे उन से कहा ग्रध्यापकों से चैकिस रहा जा लखे बस्त्र पहिने दुर फिरने चाइते है।। ३९। थ्रीर वाजारों मे नमस्कार थ्रीर सभा के घरों में क्वे थ्रासन थ्रीर जेवनारी में कंचे स्थान भी चाइते है ॥ ४०। वे विधवाओं के घर खा जाते है थीर बहाना के लिये बड़ी बेर ली प्रार्थना ऋरते हैं . वे अधिक दह पावेगे ॥

श्रपने पास वुलाके उन से कहा मे तुम से सब कहता हू कि जिन्हों ने भगडार में डाला है उन सभी से इस क्रगाल विधया ने याधिक डाला है ॥ ४४ । क्योंकि सभी ने प्रापनी बढती में से कुछ कुछ हाला है परन्तु इस ने अपनी घटती में से जो कुरू उस का पा अर्थात अपनी सारी जीविका डाली है।

१३ ज्ञब योग्र मन्दिर में से निकलता या तब उस के शिप्यों में से एक ने उस से कहा है गुरु देखिये कैसे पत्थर खीर कैसी रचना है ॥ २ । योशु ने उसे उत्तर दिया क्या हू यह वही वही रचना है खता है . पत्यर पर पत्यर भी न क्वेरडा जायगा जो गिराया न जाय ॥

३। सब वह जैतून पर्छ्यत पर मन्दिर के साम्रे बैठा चा तब पितर थैरि याकूब थैरि योद्दन थीर श्रीन्द्रय ने निराले में उस से पूछा ॥ 🞖 । कि इमीं से काहिये यह कब होता थी। यह सब वाति जिस समय में पूरी होंगी उस समय का क्या चिन्द होगा॥ ४। योशु उन्हे उत्तर दे कदने लगा चै। कस रहा कि कोई तुर्म्देन भरमार्छ॥ ६। क्योंकि खहुत लोग मेरे नाम चे श्राके कदेगे में वही हू श्रीर वहुतें। केा भरमावेंगे ॥ 9। जब तुम लड़ाइयां बीर लड़ाइयां की चर्चा धुना तब मत घबरायो क्योंकि इन का दोना प्रवश्य है परन्तु ग्रन्त उस समय में नहीं होगा ॥ 🗖 । क्योंकि देश देश के थीर राज्य राज्य के विकृत उठेंगे थीर अनेक स्थानें। में भुईडोल होंगे श्रीर श्रकाल श्रीर हुल्लड होंगे. यह ते। दुखें का र्थारंभ होगा॥

🕈 । तुम ग्रपने विषय में चैाकस रहेा क्योंकि लोग तुम्हें पंचायतें में सेंपेंग्ने और तुम सभायों में मारे जास्रोगे भीर मेरे लिये सध्यद्वी स्रीर राजास्री के सागे उन पर साची दें।ने के लिये खड़े किये जास्त्रीग्री ॥ १०। परन्तु श्रवण्य है कि पहिले सुसमाचार सव ४१। योश् भंडार के साम्हने बैठके देखता था देशों के लेखों में सुनाया जाय॥ ११। जब व कि लाग क्योंकर भड़ार में राकड़ डालते हैं श्रीर तुम्हें ले जाके सेंग देवे तब क्या कहागे इस की बहुत धनकानों ने बहुत कुछ डाला॥ ४२। श्रीर चिन्ता स्त्रागे से मत करी श्रीर न सेक्ट करी एक कंगाल विधवा ने आके दो कदाम आर्थात् आध परन्तु का कुक तुम्हें उसी घड़ी दिया जाय से हे पैसा डाला॥ ४३ । तस्र उस ने श्रापनि जिप्यों की किया क्यों कि तुम नहीं परन्तु पवित्र स्नातमा बीलने-

द्वारा द्वागा॥ १२। भाई भाई की और पिता पुत्र की वधे किये जाने की शेंपेंगे और लड़के माता पिता के विकट्ठ उठके उन्दं घात करवावेगे॥ १३। और मेरे नाम के कारण सब लेगा तुम से धेर करेगे पर जो ग्रन्त लेग स्थिर रहे सोई त्रास्त पायेगा॥

१४। जय तुम उस उजाहनेहारी घिनित यहतु की जिस को यात दानिण्ल भिवप्यद्वक्ता ने कही जहां उचित नही तहां पाड़े घेति देखा (जी पर्छ से व्रक्ते) तय जो पिटूदिया में घो से पटाड़े। पर भागे॥ १५। जो की छे पर दी से न घर में उतरे बीर न खपने घर में से कुछ लेने की उम में पेठे॥ १६। खीर जो प्रेत में घो से खपना यहत्र लेन की पोछे न फिरे॥ १०। उन दिनों में हाय हाय गर्भवतियां खीर दूध पिलानेवालियां॥ १८। परन्तु प्रार्थना करी कि तुम की जाड़े में भागना न होत्र॥ १९। बवोंकि उन दिनों में एसा क्रेश हागा जीमा उस मृष्टि के खारभ से जी ईंग्वर न मुली ख्रव तक न पुत्रा खीर कभी न हागा॥ २०। यहि परमेश्वर उन दिनों की चटाता तो कोई प्राणी न वचता परन्तु उन जुने हुए लीगों के कारण जिन की उम ने चुना है उस न उन दिनों की घटाया है॥

रे१। तव यदि कार्ष तुम से कहे देशो कीष्ट यहां दे अवया देखा यहां है तो प्रतीति मत करे। ॥ २२। क्योंकि कुठे कीष्ट क्षीर कुठे मियण्यहक्ता प्रगट होके चिन्ट कीर अहुत काम दियावंगे इस लिये कि की है। सके तो चुन हुए लोगों का भी भरमावं॥ २३। पर तुम चीकम रहा देशों में ने आगों से तुन्हें सब वाते कह दिई है॥

२४। उन दिनों में उम क्रेंग के पीके मूर्ण यियारा है। जायमा और चांद अपनी उभारत न हेगा ॥ २४। आकाश क तारे गिर पहेंगे और आकाश में की मेना डिग जायमी ॥ २६। तय लेगा मनुष्य के पुत्र केंग यहें पराक्रम और गेण्टर्ण से मेवी पर आते देखींगे ॥ २५। और तय यट अपने दूतीं को मेनेगा और पृथ्यों के इस सिवान से आकाश की उस सिवान तक चहु दिशा से अपने चुने हुए लेगों की एकट्टे करेगा ॥

२८। गूलर के वृष्य स दृष्टान्त सीखा . जब उस की डाली कीमल हो जाती खीर पत्ते निकल खाते तब तुम जानते हो कि धूपकाला निकट है ॥ २९। इस रोति से जब तुम यह बाते होते देखा तब जाना कि बह निकट है हा द्वार पर है ॥ ३०। मै तुम से सब कहता हू कि जब ला ये सब बाते पूरी न हो जाये तब लो इस समय के लोग नहीं जाते रहेंगे ॥ ३१। खाकाण खी पृष्यिबी टल जायेंगे परन्तु मेरो बाते कभी न टलेंगीं ॥

३२। उस दिन श्रीर उस घडी के विषय में न कोई मनुष्य जानता है न स्वर्गवासी दूतगण श्रीर न पुत्र परन्तु केवल पिता ॥ ३३। देखो जागते रही श्रीर प्राणंना करें। क्वेंकि तुम नही जानते ही वह समय कव होगा ॥ ३४। वह ऐसा है जैसे परदण जानेवाले एक मनुष्य ने श्रपना घर होडा श्रीर श्रपने दासे की श्रीधकार श्रीर हर एक की उस का काम दिया श्रीर द्वारपाल की जागते रहने की श्राचा दिई॥ ३५। इस लिये जागते रही क्वेंकि तुम नहीं जानते ही घर का स्वामी कव श्रावंगा साम की श्रणवा श्राधी रात की श्रणवा मुर्ग वोलने के समय में श्रणवा श्रीर की। ३६। ऐसा न ही कि वह श्रचांचक श्राके तुमहें सेती पाये॥ ३९। श्रीर जी में तुम से कहता हू सा सभी से कहता हू जागते रही॥

१८. निस्तार पर्व्य थ्रीर श्रखमीरी रेटी का पर्व्य दे। दिन के पीछे हीनेवाला था श्रीर प्रधान याजक श्रीर श्रध्यापक लोग खांज करते थे कि यीशु की क्योंकर कल में पक्षडके मार डार्ल ॥ २। परन्तु उन्हों ने कहा पर्व्य में नहीं न हो कि लोगों का हुल्लु होवे॥

३। जय यह वैद्यानिया में शिमान की की घर में था थीर भी जन पर येठा तय एक स्त्री उजले पत्यर की पात्र में जटामासी का यहुमूल्य सुगन्ध तेल लेके याई थीर पात्र ती इकी उस की सिर पर ठाला॥ ४। कीई कीई, अपने मन में रिसियाते थे थीर वोले सुगन्ध तेल का यह इस क्यों हुआ ॥ ५। व्योंकि वह तीन सी मूकिया, से अधिक दाम में विक्र सिंता और केंगा लें को विया का सकती । और व संस्ती पर किंदु केंद्र गिया है। योशुं ने कहा उस को रहने दें। क्यों ' उस की दुःख देते हों। उस ने अंद्र को स्तान मुक्त से किया हैं। 9। कगाल लेगा तुम्हारे स्तां सदो रहते हैं और तुम जब चाहा तब सन से भलाई कर सकते हो परन्तु में तुम्हारे संग्र सदा नहीं रहूगा। दा जो कुछ वह कर सकी से किया है. उस ने मेरे गाड़े जाने के लिये जागे से मेरे देह पर सुगन्ध तेल लगाया है। ए। में तुम से सत्य कहता हू सारे जगत में, जहां कहीं यह सुसमा-चार सुनाया जाय तहां यह भी जो इस ने किया है उस की स्मरण के लिये कहा जायगा।

ं १०। तब यिहूदा इस्करियोतो की वारह शिष्यो से से एक या प्रधान याजकों के पास गया इस लिये कि योशु की उन्हों के हाथ प्रकटवाय ॥ ११। वे यह सुनके प्रानग्दित हुए श्रीर उस की क्येंये देने की प्रतिहा किई श्रीर वह खोज करने लगा कि उसे क्येंकिर अवसर पाने प्रकटवाय ॥

१२। श्राक्षमोरी राठी के पर्क्य के पहिले दिन जिस मे से निस्तार पर्ट्य का मेसा मारते से योश् के घिष्य लेगा उस से घोले खाप कही चाइते है कि इम जाको तैयार करे कि ग्राप निस्तार पर्छ्य का भोजन खार्वे ॥ १३ । उस ने अपने शिष्यों में से देा का यह कदक भेजा कि नगर में चाचो चौर एक मनुष्य जल का घटा उठाये दुर तुम्हें मिलेगा , उस को पीके था लेखा। १४। जिस घर में वह पैठें उस घर के स्थामों से कहा गुरु कहता है कि पाडुन-शाला कहां है जिस में में बापने शिर्ध्वों की सा निस्तार पर्ळाका भाजन काऊं॥ १५। ब्रह सुम्हे रक सबी हुई आर तैयार मिर्ड हुई बड़ी उपराठी कोठरो दिखावेगा वहां हमारे लिये तैयार करी।। १६। तब उस के शिष्यं लेगा चेले थीर नगर में श्राके जैसा उस ने उन्हों में कक्षा तैसा पीया कीर निस्तार पर्व्य का भोर्जन जनीया ॥ ' स्पेर

१९। सीम का योगु द्यारह शिक्षी के संग काया। १६। सब दे भारत पर देठके वात थे सव योग्वि ने कही में सुम से सर्व कही कि तिम के स्व

कीं मेरे खा खाती हैं मुक्ते पकड़्यांगा हिंदि। ब्रिंटे पर है कदान होने कीर फिल फिल केंग्रिके जैस है कि हैं कि हैं को है है कि हैं के है के हैं के है के हैं के है के हैं के है के हैं के है के हैं के

का जन्म न होता तो उस के लिये भला होता । रें रें । जब वे खाते थे तब यों शु ने रेटिं। लेके धन्यबाद कियो थीर उसे तोड़के उन को दिया थीर कहा लेकी खाळी यह मेरा देह है ॥ रें रें श्रीर उसे ने कटोरा लें धन्य मानके उन्हें दिया थीर सेमी ने उस से पीया ॥ रें ४ । श्रीर उस ने उन से कहा यह मेरा लेख इस यो श्रीर ने उस से पीया ॥ रें ४ । श्रीर उस ने उन से कहा यह मेरा लेख खहाया जाता है ॥ रें ४ । मे तुम से उने कहता हूं कि जिस दिन लों में ईक्टर के राज्य में उने नया न पोक उस दिन लों में इंक्टर के राज्य में उने नया न पोक उस दिन लों में दाखरस फिर कंभी हैं पीका। ॥ रें ६ श्रीर वे भजन गाको जैतून पटकेत पर गयो।

पाड़ागा । १९। बार व महन गांक जतून पव्यत पर गया।
१९। तब योशु ने उन से कहा तुम 'संब इसी
रात मेरे विषय में ठांकर खांखोगों व्योकि 'लिखा है
कि में गड़िरिये की। मास्त्राा श्रीर में हैं तितर वितर है
हो जायेंगी। १८। परन्तु में श्रपन जी उठने के।
पीड़े तुम्हारे श्रागे गालील की। जाड़ेगां।। १९। पितिर ने उस से कहा यदि सब ठांकर खांक तोभी में नहीं
ठांकर खांड़ेगा।। ३०। योशु ने उस से कहा में तुक स्त्रप कहता हूं कि श्राज इसी रात मुर्ग के हैं। वार ने श्राग है कि श्राज है से कहा में तुक स्तरप कहता हूं कि श्राज इसी रात मुर्ग के हैं। वार में कि श्राग है कि श्राग से कहा में सुक में स्वाप की श्राग के स्वाप की स्व

मैं मरने पर हु. सुम यहाँ ठहरी थैं।र जागत्त रहे। | वाते पूरी होवे ॥ ५०। तब सब 'शिष्य उसे ' । ३५। स्रोर घोड़ा आगे यकके यह भूमि पर गिरा बीर प्रार्थना किई कि ना दा सके तो वह घडी उस से ठल जाय ॥ ३६ । इस ने कटा है प्रध्या है पिता तुभ से सब कुछ हो सकता है यह कहोरा मेरे पास से टाल दे ताभी को मै चाइता हू से। न दीय पर जो तू चारता है ॥ ३७ । तब उस ने या उन्हें सेते पाया कीर पितर से कहा है जिमान सा तू साता है क्या रू एक घडी नदी जाग सका ॥ ३८ । जागते रद्दा थ्रीर प्रार्थना करे। कि तुम परीक्षा मे न पड़ी. मन तो तैयार है परन्तु शरीर दुर्व्वल है।। ३९। उस ने फिर ग्राके यही घात कहके प्रार्थना किई ॥ ४०। तब उस ने लैं।ठके उन्हें फिर साते पाया वये।कि उन की क्रायों नीद में भरी थी. क्रीर वे नही जानते थे कि उस की वया उत्तर देवे॥ ४९। श्रीर दस ने तीसरी घेर था उन में कहा सा तुम सात रहतं थीर वियाम करते में . बहुत है घडी ग्रा पहुची है देया मनुष्य का पुत्र पाषियों के छाच में पक्रडयाया जाता है ॥ ४२ । उठी चले हेरी जी मुक्ते पक्रडवाता है सा निकट खाया है॥

४३ । ब्रह बोलता ही या कि बिटूदा जी बारह कियों में से एक या तुरन्त आ पतुचा आंर प्रधान याजकों खार प्रध्यापकों थार प्राचीनों की ग्रीर से बहुत लेगा खड्ड श्रीर लाठिया लिये हुए उस के स्ना॥ 88 । योशु के पक्रडयानेटारे ने उन्दे यह पता दिया था कि जिम की में चूमू यही है उस की पक्रहकी यदा से ले जाग्रेग ॥ ४५ । ग्रांग घर ग्राया थीर तुरन्त यीशुपाम जाके कहा है गुरु दे गुरु श्रीर उस की चुमा ॥ ४६ । तय उन्हों ने उस पर ग्रपने द्वाप डालको उसे पक्ष हा ॥ ४७ । जा लोगा निकट खड़े घे उन में से ग्याने यद्भा खीचके मद्यायाजक के दास की मारा ग्रीर उस का कान उहा दिया॥ ४८। इस पर यीशू ने लोगों से फटा यया तुम मुर्के पक्रड़ने की नैमें डाकू पर खड्ड थीर लाठिया लेके निकले दी॥ **४**ए। में मन्दिर में उपदेश करता हुआ प्रतिदिन तुम्हारे सम चा श्रीर तुम ने मुक्ते नहीं पक्षड़ा . परन्तु यह इस सिये है कि धर्मापुस्तक की याजक की दासियों से से एक आई॥ ई९। श्रीर

क्रेडिक भागे॥

५९। स्रोर एक जवान जो देह पर चट्टर खोळे पुग था उस की पीहे दी लिया श्रीर प्यादी ने उसे पक्षड़ा ॥ ५२ । घट चट्टर होडके उन से नंगा भागो ॥

५३। वे योश को मदायाजक के पास ले गये श्रीर सब प्रधान याजक श्रीर प्राचीन श्रीर श्रध्यापक लाग उस पास एक हे हुए ॥ ५४ । पितर दूर दूर उस के पोक्ने महायाजक के श्रेगने के भीतर ला चला गया ग्रीर प्यार्श के छग वैठके ग्राग तापने लगा ॥ ५५ । प्रधान याजकों ने ग्रीर न्याइयों की सारी सभा ने योशु को। घात करवाने के लिये उस पर साद्ती ठूळी परन्तु न पार्ड ॥ ५६ । वयाकि बदुतों ने उस पर भूठी साक्षी दिई परन्तु उन की साक्षी एक समान न घी ॥ ५७। तव कितनों ने खड़े द्वा उस पर यह भूठी साची दिई॥ ५८। कि इमें ने इस का करते सुना कि में यह हाथ का बनाया **टुश्रा मन्दिर गिराकगा थैार तीन दिन मे** दूसरा बिन द्याय का घनाया दुखा मन्दिर उठाकरो ॥ ५९। पर यों भी उन की साबी एक समान न थी॥ ६०। तय मदायाजक ने योच में खड़ा हा यीश से पूछा प्या तू कुछ उत्तर नहीं देता है . ये साम तेरे विक्रह वया सोसी देते है ॥ ६१। परन्तु श्रद सुप रहा श्रीर क्रुड उत्तर न दिया . मदायाजक ने उस से फिर पूका ग्रीर उस से कदा वया हू उस परमधन्य का पुत्र क्तीष्ट है ॥ ६२ । यीशु ने कहा में हू और तुम मनुष्य के पुत्र का सर्व्वशक्तिमान की दक्तिनी ख्रोर वैठे ख्रार श्राकाण के मेघी पर श्राते देखीगी॥ ६३। तव महायानक ने प्रपने यस्त्र फाड़के कहा श्रव हमें सांचिया का श्रीर क्या प्रयोजन ॥ ६४ । ईश्वर की यद्य निन्दा तुम ने सुनी दे तुम्हे वया समक्ष प्रदृता है. सभी ने उस की यध के येगम ठहराया॥ ६५। तय कोई कोई उस पर प्रकान लगे श्रीर उस का मुद्र कीपकी उसे घूसे मारकी उस से कटने लगे कि भविष्यद्वार्यी वाल . प्यादों ने भी उसे यपेड़े मारे ॥ ६६। जय पितर नीचे ग्रंगने मे या तव मद्या-

वोली हू भी वीशु नासरी के सग था। ६८। उस ने मुक्तरके कहा में नहीं जानता ख्रीर नहीं यूकता तू क्या कहती है . तब वह बाहर डेवडी में गया श्रीर मुर्ग द्याला ॥ ६९ । दासी उसे फिर देखके जा लेगा निकट खड़े थे उन से कहने लगी कि यह उन में से एक है. यह फिर मुक्तर गया॥ ९०। फिर थाडी बेर पीके जा लाग निकट खडे ये उन्हा ने पितर से कहा हू सचमुच उन में से एक है व्योकि सू गालीली भी है और तेरी वाली वैसी ही है। 9१। तव वह धिक्कार देने धार किरिया खाने लगा कि मै उस मनुष्य की जिस के विषय में बोलते है। नहीं जानता हूं ॥ ७२ । तब मुर्ग दूसरी बार बाला श्रीर जा बात योशुने उस से करी घी कि सुर्गके दे। बार बोलने से ब्रागे हु तीन बार सुक से सुकरेगा उस बात की पितर ने स्मरण किया थीर सीच करते द्वर राने लगा॥

न्याइयों की सारी सभा ने तुरन्त ग्रापस में विचार कर यीशु की बांधा श्रीर उसे से जाके पिलात की सींप दिया॥ २ । पिलात ने उस से पूका क्या तू यिहूदिया का राजा है. उस ने उस की उत्तर दिया कि स्नाप दी तो कहते हैं॥ ३। स्नीर प्रधान यानकों ने उस पर बहुत से दीय लगाये ॥ 🞖 । नव पिलात ने उस से फिर पूका क्या तू कुक उत्तर नहीं देता. देख वे तेरे विक्ष कितनी साझी देते हैं॥ ५। परन्तु योशुने बीर कुछ उत्तर नहीं दिया यहा ली कि पिलात ने अचभा किया॥ ६। उस पर्व्य में यह एक घधुवे की जिसे लेगा मागते थे उन्दी के लिये केंाड देता था॥ ९। बरट्या नाम एक मनुष्य व्यपने स्त्री रासद्रोहिए। के साथ चिन्हों ने वस्त्रे में नरिएंसा किर्दयी हरा दुस्राधा॥ ६। श्रीर लोग पुकारके पिलात ्रं सांग्राने लगे कि जैसा उन्हों के लिये सदा करता 🧀 तैसा करे॥ ए। पिलात ने उन की उत्तर

पितर की स्नाग तापते देखके उस पर दृष्टि करके दियों के राजा की छोड देज ॥ १०। क्योंकि यह जानता था कि प्रधान याजकों ने उस की डाइ से पकडवाया था॥ ११। परन्तु प्रधान यानकों ने सोगीं का उस्काया इस लिये कि वह वरव्या ही की उन के लिये क्षेत्र हेवं॥ १२। यिलात ने उत्तर देके उन से फिर कदा तुम क्या चादते दी जिसे तुम यिद्ददिया का राजा कहते दें। उस से में स्था करं। १३। **उन्दा ने फिर पुकारा कि उसे क्रुण पर चढा इये ॥** १४। पिलात ने उन से कहा क्यों उस ने कीन सी युराई किई है . परन्तु उन्दाे ने यहुत श्रीधक पुकारा कि उसे क्रूश पर चढ़ाइये॥

१५। तेव पिलात ने लोगों का मन्तुष्ट करने की इच्छा कर वरध्वा को उन्हां के लिये क्रोड दिया ग्रीर यीशुकी कांड़े मारके क्रूण पर चढाये जाने की मेंप दिया ॥ ५६ । तय योही ग्री ने उसे घर के यार्थात् याध्यक्षभवनं के भीतर ले जाके सारो पलटन का मकट्टे घुलाया॥ १९ । ग्राँर उन्धे ने उसे बैजनी वस्त्र परिराया श्रीर कांटों का मुक्कुट गूथके उस के १५० भी र को प्रधान यानको ने प्राचीना सिर पर रखा॥ १८। श्रीर उसे नमस्कार करने सर्ग श्रीर श्रध्यापको के सा वरन कि है यिट्टांदियो के राजा प्रशाम ॥ १९। श्रीर उन्हों ने नरकट से उस के सिर पर मारा श्रीर उस पर ष्ट्रका थ्रीर घुटने टेकके उस की प्रणाम किया। २०। जब वे उस से ठट्टा कर चुके तब उस से बह वैजनी वस्त्र उतारके फ्राँर उस का निज वस्त्र उम का परिराक उसे क्रुण पर चढ़ाने का बाहर ले गये॥ २१। थ्रीर उन्दों में कुरीनी देश के एक मनुष्य की श्रर्थात् सिकन्दर श्रीर दफ के पिता श्रिमान का जा गाव से त्राते हुए उधर से जाता था वेगार पकड़ा कि उस का क्रम ले चले।

२२। तब वे उसे गलगणा स्थान पर लाये जिस का स्रर्थ यह है स्त्रायदी का स्थान ॥ २३ । स्त्रार उन्हों ने दारारस में मुर मिलाके उसे पीने की दिया परन्तु उस ने न लिया॥ २४। तय उन्दें ने उस की क्रूश पर चढ़ाया श्रीर उस के कपड़ों पर चिद्रियां डोलके कि कीन किस की लेगा उन्हें बाट लिया ह २५। एक प्रहर दिन चठा था कि उन्हों ने उस की दिया क्या तुम चाहते हो कि मै तुम्दारे लिये यिहू- क्रूण पर चढ़ाया॥ २६ । ग्रीर उस का यह दोषपत्र

क्रयर लिखा गया कि यिडू दियों का राजा ॥ २०। इन्हों ने उस के संग हो डाकू थों को एक की उस की दिहनी खोर ख़ीर दूसरे की वाई खोर क्रू थों पर चठाया॥ २८। तब धर्म्म पुस्तक का यह बचन पूरा हुआ कि वह कुकिर्मियों के सग गिना गया॥

े रिए। जो लोग उधर से खाते जाते थे उन्हों ने खपने सिर हिलाके श्रीर यह कहके उस की निन्दा कि है। हैं। कि हा मन्दिर के ठानेहारे श्रीर तीन दिन में बनानेहारे खपने को बचा श्रीर क्रूथ पर से उत्तर खा। है। इसी रीति से प्रधान याजकों ने भी अध्यापकों के संग खापस में ठट्ठा कर कहा उस ने श्रीरों को बचाया खपने को बचा नहीं सकता है। है?। इसायेल का राजा खीष्ट क्रूथ पर से खब उत्तर खाबे कि हम देखके विक्थास करें. जो उस के सग क्रूथों पर चठाये गये उन्हों ने भी उस की निन्दा कि है।

३३। जब दो पहर हुआ तब सारे देश में तीसरे पहर लों खंधकार दो गया॥ ३४। तीसरे पहर योशु ने बड़े शब्द से पुकारकों कहा एली एली लामा शबक्तनी खर्थात् हे मेरे ईश्वर हे मेरे ईश्वर तू ने क्यों मुक्ते त्यागा है॥ ३५। जो लोग निकट खड़े थे उन में से कितनों ने यह सुनकों कहा देखा बह एलियाह को बुलाता है॥ ३६। खीर एक ने दीड़कों इस्तंज को सिस्के में भिंगाया खीर नल पर रखकों उसे पीने की दिया खीर कहा रहने हो हम देखें कि एलियाह उसे उतारने की खाता है कि नहीं॥

ं,३९। तब योश् ने बढ़े शब्द से पुकारक प्रारा त्यागा ॥ ३६। ग्रीर मन्दिर का परदा जपर से नीचे लीं फटकी दे। भाग दी गया॥ ३९। जो शत-पति उस के सन्मुख खड़ा था उस ने जब उसे पूं पुकारके प्रारा त्यागते देखा तब कहा सचमुच यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था॥

80। कितनी स्तियां भी दूर से देखती रहीं जिन्हों में मरियम मगदलीनी श्रीर केटि याकूब की श्री योशी की माता मरियम श्रीर शालामी थी॥ ४९। जब यीशु गालील में था तब ये उस के पीक्षे देा लेती थी श्रीर उस की सेवा करती थी. बहुत सी श्रीर स्त्रियां भी जी उस के संग्र यिक्शलीम में श्राई बहां थी॥

8२। यह दिन तैयारी का दिन या जो बियामवार के एक दिन आगे हैं ॥ ४३। इस लिये जल
संस हुई तब खरिमियां नगर का यूसफ एक
आदरवन्त मंत्री जो आप भी ईश्टर के राज्य की
बाट जीहता या आया और साइस से पिलात के
पास जाके यीशु की लेख मांगी ॥ ४४। पिलात के
अवभा किया कि वह क्या मर गया है खीर शतपति
की अपने पास बुलाके उस से पूका क्या उस की
मरे कुछ बेर हुई ॥ ४५। शतपति से जानके उस ने
यूसफ की लोख दिई ॥ ४६। यूसफ ने एक 'चहुरे
मील लेकी यीशु की उतारके उस चहुर में लपेटा
और उसे एक कबर में जो पत्थर में खोदी हुई थी
रखा और कबर के द्वार पर पत्थर लुटका दिया ॥
४९। मरियम मगदलीनी और योशी की माता
मरियम ने वह स्थान देखा जहा वह रखा गया॥

१६ ज्ञब विषामवार बीत गया तब मारियम मगदलीनी ख्रीर याकूव की माता मरियम श्रीर शालामी ने सुगध माल लिया कि स्राक्ते यीशुक्ता मर्ले॥ २। स्त्रीर स्रठवारे के पहिले दिन बड़ी भार पूर्ण उदय द्याते हुए वे कबर पर क्राई॥ ३। कीर वे क्रापस मे वेली कीन हमारे लिये कवर के द्वार पर से पत्थर लुढ़कावेगा ॥ ४। परन्तु उन्हों ने द्राष्ट्रि कर देखा कि पत्थर लुढकाया भया है. थै।र वह बहुत बडा था॥ ५। क्रबर को भीतर जाको उन्हा ने उजले संवे वस्त्र पहिने हुए एक जवान की दिहनी खोर बैठे देखा थीर चिकित हुई ॥ ६ । उस ने उन से कहा चिकित मत द्देश्या तुम यीशु नासरीका जा क्र्य पर घात किया गया ठूंढती हो . यह जी उठा है वह यहां नहीं है . देखी यही स्थान है जहां उन्हों ने उसे रखा॥ 9। परन्तु जाको उस को शिष्ट्यों से श्रीर पितर से कही कि वह तुम्हारे स्रागे गालील को जाता है. जैसे उस ने तुम से कहा कैसे तुम समें वहां देखे।गे॥ 🗆 । वे शीघ्र निकलके कवर से भाग गई ख़ीर कपित थीर विस्मित हुई ग्रीर किसी से कुछ न बोली कोंकि वे हरती थीं॥

मे दर्शन दिया॥ १३। उन्हां ने भी जाको कारी से कह जायेंगे॥ दिया परन्तु उन्हों ने उन की भी प्रतीति न किई॥

की उन्हों ने प्रतीति न कि है ॥ १५। ग्रीए उस ने प्रामीन ॥

ए। यीशु ने प्राठवारे के पहिले दिन भार की। उन से कहा तुम सारे जगत में जाकी दर एक मनुष्य की उठकी पहिले मरियम मगदलीनी की जिस में से की सुसमाचार, सुनाखी ॥ १६। जी विश्वास करे उस ने सात भूत निकासे ये दर्शन दिया॥ १०। उस ख्रीर वयतिसमा सेवे सा श्राण पार्टगा परन्तु की ने जाको उस की संगियों की जी शोक करते श्रीर विश्वास न करे से दबह के येग्य ठएराया जायगा। राते थे कह दिया ॥ १९। उन्दों ने जब सुना कि १९। थीर ये चिन्द विष्णास करनेदारी के संग प्रगट यह जीता है ग्रीर मिर्यम से देखा गया है तय होंगे . व मेरे नाम से भूतों की निकालेंगे व नर्श नर्श प्रतीति न किहे ॥ भाषा वालेंगे॥ १८। वे संपी की उठा लेंगे सेार खेा वे १२। इस के पीके उस ने उन में से दा की जी क्षुक विषय पीव ती उस से उन की क्षुक टानिन दोशी. मार्ग में चलते कीर किसी गांव की जाते थे दूसरे इप हैं रोगियों पर राय रावेंगे छैं।र वे चर्ने ही

१ए। सा प्रभु डन्टां से द्यालने के पीढ़े स्वर्ग पर ९४। पीके उस ने ग्यारट शियों की जब वे उठा लिया गया और ईश्वर की दोहनी खीर बैठा H भीजन पर बैठे थे दर्शन दिया थै।र उन के अविश्वास २०। श्रीर उन्देश ने निकलके मर्ध्यत्र उपनेश किया थीर मन की कठीरता पर उत्तदना दिया इस लिये थीर प्रभु ने उन को संग्र कार्य्य किया थीर जो चिन्द कि जिन्हों ने उसे जी उठे तुर देखा या उन लेगों। साथ में प्रगट होते थे उन्हों से अचन की हुठ किया।

## लूक रचित सुसमाचार ।

का वृत्तान्त जिस रीति से उन्हों ने जी आरंभ से साधी ग्रीर बचन के सेवक घे इस लोगों की सेंपा॥ २। उसी रीति से लिखने की बहुती ने दाश लगाया है। ३। इस लिये मुसे भी जिस ने सब बातीं की ग्रांटि से ठोक करके जांचा है ग्रस्का लगा कि रक थ्रोर से थाप के यास लिखूं ॥ 🞖 । इस लिये कि जिन वातीं का स्थाप की दिया गया है श्राप उन वातों की प्रकता जाने॥

२ के महामहिमन थियोफिल की बाते हम हारीन के बंग की थी ॥ ६ । वे डेनों ईप्रवर के लेगों में ग्रीत प्रमाण है उन बातों सन्मुख धम्मी थे ग्रीर प्रक्रोग्धर की समन्त ग्राझाग्री ग्रीर विधियो पर निर्दीय चलते थे॥ अ। उन की कोई लड़का न या क्योंकि इलीशिया यांभ भी श्रीर व होनी बूढे थे॥ ८। जब जिखरियाद प्रयनी पारी की रीति पर ईच्छर के आगे याजक का काम करता था॥ ए। तथ चिट्टियां डालने सै उस की याजकीय व्यवहार के जनुसार परमेक्टर के मन्दिर में जाके ध्रप जलाना पडा। १०। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मडली बाहर प्रार्थना करती थी॥ ११। तब प्राणिहृदिया देश के घेराद राजा के दिनों में परमेशकर का एक दूत घूप की बेदी की दक्षिनी ग्रीर श्रीवियाद्य को पारी में जिलारियाद्य नाम एक याजक खड़ा दुश्रा उस की दिखाई दिया ॥ १२। जिलारि-धा थार उस की स्त्री जिस का नाम इस्लेशिया था याद उसे देखके घटारा मया थार उसे हर समा ।

१३ । दूत ने उस में कहा है जिखरियाह 'मत हर | है किसी क्वारी के पास भेजा ॥ २९ । जिस की क्योंकि तेरी प्रार्थना हुनी गई है थार तेरी स्ली इली- मंग्रनी यूसफ नाम दालद के घराने के एक पुरुष से शिवा पुत्र जनेगी थार तू उस का नाम योद्दन रखना ॥ हुई थी . उस कुंबारी का नाम मरियम था ॥ रूट। १४। तुक्षे ब्यानन्द खीर आहलाट होगा थार बहुत दूत ने घर में प्रवेश कर उस से कहा है अनुग्रहीत लाग उस के जन्मने से यानिन्दत होंगे॥ १५। क्लों- किल्यास परमेक्टर तेरे मग है स्त्रियों में तू घन्य है॥ कि वह परमेश्वर के समुख बड़ा होता श्रीर न २९। मरियम उसे देखके उस के बचन से घबरा गई दाख रंस न मदा पीयेगा ग्रीर ग्रंपनी माता के गर्भ ग्रीर सीचने लगी कि यह कैसा नमस्कार हैं॥ ३०। ही से पवित्र खात्मा से परिपूर्ण होगा ॥ १६ । थार तब दूत ने उस से कहा हे मरियम मत डर क्योंकि वह इसायेल के सन्तानों में से वहतों की परमेश्वर ईश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है ॥ ३१। देख तू के बारो रिलयाह के खात्मा थ्रीर सामर्थ्य से जायगा तू योशु रखना ॥ ३२ । वह महान होगा कार सर्ख-इस लिये कि पितरी का मन लड़की की खोर फेर दे थीर थाना लंघन करनेटारों की धर्मियों के मत पर के पिता दाकद का मिहासन उस की देशा ॥ ३३। लांचे थार प्रभु के लिये एक सबे हुए लाग की तैयार थार वह याकूव के घराने पर सदा राज्य करेगा थार करे ॥ १८। तब जिखरियात ने दूत से कहा यह में उस की राज्य का अन्त न होगा ॥ ३४। तब मरियम किस रीति से जानू क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ थ्रीर मेरी स्त्री भी ने दूत से कहा यह किस रीति से होगा क्योंकि मै यूकी है ॥ १९ । दूत ने उस को उत्तर दिया कि मै पुरुष को नही जानती हू ॥ ३५ । दूत ने उस की जवायेल इ जो ईक्टर के सामें खडा रहता इ श्रीर मै तुक से बात करने थीर तुके यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हू॥ २०। श्रीर देख जिस दिन लें। यह सब प्रा न ही जाय उस दिन ली तु गुगा ही रहेगा श्रीर द्यास न सकेगा क्योंकि तू ने मेरी वाती पर जी अपने समय में पूरी किई जायेंगी विश्वास नहीं किया ॥ २९। लोग जिखरियाद की बाट देखते ईश्टर से श्रमाध्य नहीं है ॥ ३८। मरियम ने कहा ये थीर खर्चभा करते ये कि उस ने मन्दिर में विलव किया ॥ २२ । जब घर घाहर श्राया तब उन्हों से बोल न सका श्रीर उन्हों ने जाना कि उस ने मिन्दर में कोई दर्शन पाया था श्रीर वह उन्हों से सैन करने लगा ग्रीर ग्रंगा रह गया ॥ २३ । जब उस की सेवा के दिन परे दुर तब बह अपने घर गया ॥ 🖓 । इन दिनों के पीछे उस की स्त्री इलीशिवा गर्भवती हुई श्रीर श्रपने की पांच मास यह कहकी किपाया॥ २५ । कि सनुष्यों में मेरा श्रपमान मिटाने की परसे-श्वर ने इन दिनों में कृपादृष्टि कर मुक्त से ऐसा व्यवहार किया है ॥

गालील देश के एक नगर में जी नासरत कहावता तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानी में पढ़ा त्योंही

उन के ईश्वर की स्रोर फिरावेगा ॥ ९७। यह उस गर्भवती होगी स्रीर पुत्र जनेगी स्रीर उस का नाम प्रधान का पुत्र कहायेगा थीर परमेश्वर ईश्वर उस उत्तर दिया कि पवित्र श्रात्मा तुभ पर श्रावेगा श्रीर सर्ब्वप्रधान की शक्ति तुभ पर क्राया करेगी इस लिये वह पवित्र वालक ईच्टर का पुत्र कहावेगा ॥ ३६। थीर देख तेरी कुटुम्बिनी इलीशिया की भी बुढ़ापे में पुत्र का गर्भ रहा है थै।र वा बांभ कहावती घी उस का यह इंटर्का मास है ॥ ३७। क्योंकि कोई बात देश्विये में परमेश्वर की टासी मुक्ते खाप के बचन के श्रमुसार होय : तब दूत उस के पास से चला गया॥ ं ३९। उन दिनों में मरियम उठके शीघ्र से पर्व्यतीय देश में यिहूदा के एक नगर की गई॥ ४०। श्रीर जिखरियाह के घर में प्रवेश कर इलीशिया की नमस्कार किया ॥ ४१। ज्यों ही इलीशिवा ने मरि-यम का नमस्कार सुना त्यों ही बालक उस की गर्भ में उक्ता श्रीर इलीशिवा पवित्र श्रात्मा से परिपूर्ण हुई ॥ ४२ । श्रीर उस ने बड़े शब्द से बीलते हुए कहा तृस्त्रियों में धन्य है ग्रीर तेरे गर्भ का फल धन्य है ॥ ४३ । श्रीर यह मुक्ते कहां से हुआ कि मेरे र्दि। इटर्बिमास में ईक्टर ने जक्रयोल दूत की प्रभुकी माता मेरे पास आवे ॥ ४४ । देख स्पेक्ति वालक मेरे गर्भ में यानन्द से उक्का ॥ ४५ । क्रीर धन्य विश्वास करनेष्टारी कि परमेश्वर की खोर से जी वाते सुमा से कटी गई हैं सी पूरी किई जायेंगीं॥

8ई। तब मरियम ने कटा मेरा प्राण परमेश्वर की महिमा करता है। ४७। ग्रीर मेरा ग्रात्मा मेरे त्रागकर्ता ईक्टर से ग्रामन्टित सुग्रा है॥ ४८। क्योंकि उस ने अपनी दासी की दीनताई पर दृष्टि थिन है देखें। अब से सब समयों के लोग मुक्ते धन्य कहिरो ॥ ४९ । यथोकि सर्व्यामिमान ने मेरे लिये महाकार्यी की किया है ग्रीर उस का नाम पवित्र है। ५०। उस की दया उन्टों पर जी उस में हरते है पीढ़ी से पीढ़ी लें नित्य रहती है। ५१। उम ने ग्रपनी मुजा का वल दिखाया है उस ने ग्रीभ-सानियों की उन की मन की परामर्श में किन्न भिन्न किया है ॥ ५२। उस ने बलबाना की सिंहासनी से उतारा थ्रीर दीनां की कचा किया दै॥ ५३। उस ने भूखों के। उत्तम वर्क्ष्यों से तृप्त किया थे।र धन-क्षानी की कूछे दाथ फर दिया है। ५४। उस न तीये हमारे पितरी ये कहा ॥ ५५ । तैसे मर्ट्यदा इब्राहीम थीर उस के वश पर खपनी दया स्मरण करने के कारण श्रापने सेवक इसायेल का उपकार किया है ॥ ५६ । मरियम तीन मास के श्रटकल इली-शिवा के संग रही तब अपने घर की लौटी ॥

पुत्र। तथ इलोशिया के कनने का समय पूरा
हुआ और यह पुत्र जनी ॥ पट । उस के पहों सियों
और कुटुम्यों ने सुना कि परमेश्वर ने उस पर छही
दया किई है और उन्हों ने उस के संग ज्यानन्द
किया ॥ प्रा । आठ्य दिन खे खालक का खतना
करने की आये और उस के पिता के नाम पर उस
का नाम जिखरियाद रखने लगे ॥ ६०। इस पर उस
की माता ने कहा से नहीं परन्तु उस का नाम
योदन रखा जायगा ॥ ६०। इस पर उस
प्राप के कुटुम्यों मे से कोई नहीं है जो इस नाम से
कहावता है ॥ ६०। तथ उन्हों ने उस के पिता से
सेन किया कि आय उसा नाहने है कि इस का नाम
रखा जाय ॥ ई३। उस ने पटिया मगाके यह लिखा

कि उस का नाम योशन है. इस से ये सब अविभित्त हुए ॥ ६४ । तब उस का मुंह थीर उस की जीभ तुरता खुल गये थीर बह बोलने थीर ईश्वर का धन्यवाद करने लगा ॥ ६५ । थीर उन्हों के यास-पास के सब क्हनेहारों की भय हुआ थीर इन सब वातों की चर्चा यिहदिया के मारे पर्व्यतीय देश में हाने लगी ॥ ६६ । थीर सब सुननेहारों ने अपने अपने मन में शाचकर कहा यह कीसा वालक होगा . थीर परसेश्वर का हाथ उस के संग था॥

६७। तय उस का पिता जिल्लियार पवित्र श्रात्मा से परिपूर्ण पुत्रा ख़ैार यह भविव्यद्वार्गी वाला ॥ ६८। कि परमेज्य इसायेल का ईज्यर धन्य होते कि उस ने अपने लोगी पर दृष्टि कर उन्हों का उद्वार किया है। ६९। थ्रीर जैमें उस ने श्रापने पविश्र भविष्यहुक्ताया के मुख से जी खादि में छाते खाये हैं कहा ॥ ७२ । तैसे धमारे लिये श्रपने मेखक दाऊद के घराने में एक त्रारा के सींग की ॥ 9१। ऋषात् इसारे अव्यों में यार इसारे मय धारियों के दाच मे ण्या यचानेदारे की। प्रगट किया है ॥ ७२ । इस लिये कि यह हमारे पितरों के मंग हमा का व्यवहार करे थ्रीर ग्रापना पवित्र नियम स्सरण करे॥ 9३ । ग्राधीस् वह किरिया जी उस ने हमारे पिता इवाहीम से खाई ॥ 98 । कि इमे यह देवे कि इम अपने अयुर्वे के राष से वसके ॥ ९५ । निर्भय जीवन भर प्रति-दिन उस के सन्भुदा पवित्रताई थ्रीर धर्म से उस की सेवा करे ॥ 9ई । ग्रीर तू हे वालक सर्व्यवधान का भविष्यद्वत्ता कराविशा कोकि तु परमेश्वर के आरो जायगा कि उस के प्रच बनावे ॥ 99 । ख्रश्रांत् एमारे र्दृण्टर की महा क्षरणा से उस के लोगो की उन्हों के पापमाचन के द्वारा से निस्तार का चान देवे॥ ९८। उसी करुणा से मुर्क्य का उदय ऊपर से इसी पर प्रकाशित हुया है ॥ 90 । कि ग्रंधकार में ग्रीर मृत्यु की क्वाया में बैठनेहारी की खोति देवे ग्रीर हमारे पांच कुणल के मार्ग पर सीधे चलावे ॥

कहावता है। ६२। तय उन्हों ने उस की पिता से ८०। श्रीर यह वालक वका श्रीर श्रातमा में सैन किया कि श्रात वाहते हैं कि इस का नाम वलवना होता ग्राया श्रीर इनायेली लोगों पर प्रगट रखा जाय ॥ ई.३,। उस ने प्रटिया मगाके यह लिखा होने के दिन लों जंगली स्थानों में रहा ॥ करने लगा ॥ ३२ । इस की पीछे सब इसारली पास है सब बाकर जिस जिस वस्तु की बाजा प्रदेशवा ने कर चुका तब अपने मुंह पर खोडना डाल लिया॥ **≒8 । फीर जब जब मुसा भीतर यहाचा से बात** फिर बाहर बाकर से। जो बाचा उसे मिलती उन्हें इवार्गलेयों से कह देता था। ३५। सा इसारली मुसा का चिहरा देखते थे कि उस से किरदी निकलती है थीर सब सें वह पहाया से बात करने की भीतर न वाता तव लें वह उस ग्रीठने की हाले रहता था।

(सारे सामान समेत पवित्रस्थान द्वीर याजकी की वस्त भनावे काने का वर्षन )

३५. स्मा ने इसारितयों की सारी मंडली रकट्टी करके उन से कहा जिन कामीं के करने की श्राज्ञा यहावा ने दिई है वे ये है। २। छ दिन सा कामकाख किया जार पर सातवां दिन सुम्हारे लेखे पवित्र खीर यहावा के लिये परमविश्राम का दिन ठहरे उस में हो कोई काम काल करे वह मार डाला जाए॥ ३। वरन विधाम के दिन तुम खपने खपने घरें। में खारा तक न वारना ॥

8। फिर मूचा ने इवायतियों की चारी मयहली से कहा जिस वात की खाजा यहावा ने दिई है वह यह है।। ५। सुन्हारे पास से यहावा के लिये भेंट लिई सार श्रर्थात् जितने श्रपनी इच्छा से देने चाई वे यहोवा को भेंट करके ये वस्तुरं ले खारं अर्थात् सेाना स्पा पीतल, ६। नीले बैजनी खैार लाही रंग का कपड़ा सूक्त सनी का कपड़ा बकरी का वाल, १। लाल रंग से रंगी हुई मेठ़ी की खाले चूहरों की खालें बबूल की लकड़ी, दा उजियाला देने के लिये सेल क्योंभेषेक का तेल ग्रीर धूप के लिये सुगधद्रव्य, १। फिर स्पोद् ख्रीर चपरास के लिये सुतैमानी सर्थि थै।र छड़ने के लिये सर्थि॥ १०। थै।र तुम में से जितनों के पूर्व में ख़िंद्व का प्रकाश है

ष्माये थीर जितनी फ्राझारं यहावा ने सीनै पर्वत पर दिई है वे सब सनारं, १९। पर्धात् संव्र श्रीर चस को साथ बात करने को समय दिई थीं वे सब | ग्राहार समेत निवास थीर उस के शकरे तसते वेंडे उस ने उन्हें बताई ॥ ३३ । जब मूसा उन से बात खभे थीर कुर्सियां, १२ । फिर डग्डों समेत उन्दूक थार प्रायश्चित का ठकना थार सीचसाला परी, १३। हराडों थीर सब सामान समेत मेब सार भेंट करने की उस की साम्हने जाता तब तब वह उस की रेगिट्यां, 98 । सामान श्रीर दीपकी समेत खोड़ने की निकलते समय ली सतारे हुए रहता था हिलाला देनेहारा दीवट खीर रिखपाला देने के लिये मेल, १५। डग्डी समेत घूपवेदी व्यक्तियेक की तेल सुगिधत धूप थार निवास के द्वार का पर्दा, पर । पीतल की मंमरी डग्डों खादि सारे सामान समेत द्वामवेदी पाये समेत देवदो, १०। खंभां खीर उन की कुछियां समेत शांगन के पर्दे श्रीर शांगन के द्वार के पर्दे, १८। निवास श्रीर श्रांतन दोनों के र्यंटे खार डोरियां. १९ । पवित्रस्थान में सेवा टहंस करने के लिये काढ़े हुए वस्त्र श्रीर याचक का काम करने के लिये दासन याजक के पवित्र वस्त और उस के पुत्रों के वस्त्र भी॥

२०। तब इसारातियां की सारी मगडली मूसा के साम्दने से लाट गई॥ २१। श्रीर वितनें। की उत्साद मुखा थार जितनां के मन में ऐसी मुच्छा उत्पन्न हुई घी वे मिलापवालें तंत्र के काम करने श्रीर चस की सारी स्वकाई ग्रीर पवित्र वस्त्रों के वनाने के लिये यदावा की मैंट ले स्नाने लगे। २२ । क्या स्त्री क्या पुरुष जितनां के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई घो व सब जुरानू नधुनी मुंदरी स्नार करान श्रादि धाने के ग्रहने ले श्राने लगे इस भान्ति विसन मनुष्य यहीवा के लिये सीने की भैट के देनेदारे थे वे सव उन की ले थाये॥ २३। ख्रीर विस विस पुरुष के यास नीले वैजनी वा लाही रंग का कपड़ा वा मूहम सनी का कपड़ा वा वकरी का वाल वा लाल रंग से रंगी हुई मेड़ों की खाले वा सूदसों की खार्लि घोँ वे उन्दें ले आये॥ २८। फिर खितने चांदी वा पीतल की मैंट के देनेदारे ग्रे वे प्रदेावा के लिये वैसी भेंट से खाये खैार विस विस के पास

<sup>(</sup>१) भूस में भींग।

<sup>(</sup>१) मूल नें जितना की उन के मन ने चठाया। (२) नूत

र• उन दिनों में आगम्त कैसर महाराजा की कोर से आद्या दुई कि उस कं राज्य के सब लेगों क नाम लिखं जार्ब ॥ २। कुरीनिय के सुरिया देश के श्रध्यक होने के पहिले यह नाम लिखाई हुई ॥ ३ । श्रीर सब लेगा नाम लिखाने की अपने अपने नगर की गये॥ ४। यूसफ भी इस लिये कि यह दाकद के घराने श्री वश का था॥ ५। मरियम स्त्री के सम जिस से उस की मगनी हुई घी नाम लिखान का गालील देश के नाचरत नगर से यिट्ट दिया में घैतलहम नाम दाऊद के नगर की गया . उस समय मरियम गर्भवती थी। ६। उन को बहां रहते उस के जनने के दिन पूरे दुए ॥ ९ । श्रीर घट श्रापना पर्दिकाठा पुत्र जनो श्रीर उस की कपड़े में लपेटके चरनों में रखा क्योंकि उन के लिये सराय में जगद न घी।

 । उस देश में कितने गहीरिये चे जो खेत में रहते ये थीर रात की अपने भुख्ड का पदरा देते थे॥ 🖰। श्रीर देखी परमेश्यर का एक दूत उन क पास या राड़ा एका क्षेत्र परमेश्वर का तेज उन की चारी ग्रीर चमका थार वे बहुत हर गये॥ १०। दत ने उन से कहा मत हरी क्योंकि देखा में तुम्द यहे यानन्द का सुसमाचार सुनाता हू जिस से सय सागों की ग्रानन्द हागा॥ ११। कि ग्राब दाजद के नगर म तुम्हारे लिये एक त्रायकर्ता अर्थात् खोष्ट प्रभु जन्मा है ॥ १२ । श्रीर सुम्दारे लिये यद पता धागा कि तुम एक वालक की कपड़े में लपेटे दुग थ्रीर चरनी में पडे हुए पाग्रीग्री॥ १३। तय श्रचाचक स्वर्गीय सेना में से बहुतेरे उस दूत के संग प्रगट द्वर थार केंग्यर की स्तुति करते द्वर वाले। १४। सय से कचे स्थान में ईश्वर का गुर्णानुवाद श्रीर पृषियो पर शांति द्वाय . मनुष्यां पर प्रसन्नता दे॥ १५। वर्षोद्दी दूतराख उन्दी के पाम से स्टार्ग की गये त्यों ही गहेरियों ने श्रापस में कहा श्राश्री दम वितलदम लें। जाके यह वात लें। दुई है जिसे परमे-भ्यर ने इमीं की वताया है देखें ॥ १६ । श्रीर उन्हों ने शीघ्र जाके मरियम खीर यूसक की श्रीर यालक प्रमन्यदेशिया का प्रकाश करने की खोति श्रीर तेरे

को चरनी में पड़े धुग पाया॥ १९। इन्दे देखके उन्हों ने वह बात जो इस बालक के विषय में उन्हों से कही गई थी प्रचार किई॥ १८। भीर सब सुननेटारे उन वातों से का गडोरिया ने उन से कहीं श्रेचमित दुर॥ १९। परन्तु मरियम ने इन सब बाता को। श्रापने मन में रखा श्रीर उन्हें से। चती रही ॥ २०। तव गहोरेये जैसा उन्दों से कहा गया या तैसा ही सब वार्ते सुनके शीर देखके उन वातों के लिये ईश्वर का गुर्णानुवाद श्रीर स्तुति करते द्वुर लै।ट गये॥ २१। जब श्राठ दिन पूरे दोने से वालक का

खतना करना दुखा तब उस का नाम योश् रखा गया कि वही नाम उस के गर्भ में पड़ने के श्रागे दूत से रखा गया था॥ २२ । ग्रीर जब मूसा की .. व्यवस्थाको ग्रनुसार उन को शुद्ध देोने को दिन पूरे द्दुर तब वे वालक की यिष्णजीम मे ले गये॥ २३ँ। कि जैसा परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा है कि हर एक पहिलाठा नर परमेश्वर क लिये पवित्र कहावेगा तैसा उसे परमेश्वर के खागे धरें ॥ २४ । ख्रीर परमे-ण्यर को व्यवस्था को बात के श्रनुसार पहुकी की नोड़ी अधवा कपेात के दो वर्त्ने विलदान करें।

२५। तत्र देखा यिष्णलीम मे शिमियान नाम एक मनुष्य था. वह मनुष्य धर्मी श्रीर भक्त था क्रीर इस्रायेल की शांति को बाट जीहता था श्रीर पवित्र ग्रात्मा उस पर था॥ २६ । पवित्र ग्रात्मा से उस की प्रतिचा दिई गई घो कि जब लें तू परमेश्वर के ग्राभिषिक्त जन की न देखे तब ली मृत्यु की न देखेगा॥ २०। श्रीर घट जात्माकी शिक्षा सं मन्दिर में श्राया श्रीर जब उस बालक अर्थात् यीशु के माता पिता उस के विषय में व्यवस्था के व्यवहार के श्रनुसार करने की उसे भीतर लाये ॥ २८। तब शिमियान ने उस की श्रापनी गोदी में लेके ईश्वर का धन्यवाद कर कहा ॥ २८। हे प्रभु अभी तू अपने यचन के श्रनुसार श्रपने दास की कुणल से विदा करता है। ३०। कोंकि मेरी आखी ने तेरे त्राण-कर्ताकी देखा है।। ३१। जिसे तूने सब देशों के लोगों के सन्मुख तैयार किया है। ३२। कि वह

इस्रायेली लेगा का तेज होते ॥ ३३ । यूसफ ह्रीर योशु की माता इन वाती से लें। उस के विषय में कही गई ख़चमा करते थे ॥ ३४ । तब शिमियोन ने उन की ख़ाशीस देके उस की माता मरियम से कहा देख यह तो इस्रायेल में बहुती के गिरने छीर फिर उठने का कारण होगा छीर एक चिन्ह जिस के विस्तु में वाते किई जायेगी . हां तेरा निज प्राया भी राङ्ग से वारपार हिन्देगा ॥ ३५ । इस से बहुत हृदया के विचार प्रगट किये जायेगे ॥

३६। श्रीर इन्ना नाम एक भविष्यद्वक्ती थी जा स्नाग्नेर के कुल के पन्सल की पुत्री थी . वह बहुत बूढी थी श्रीर स्नपने कुवारपन से सात वरस स्वामी के स्ना रही थी ॥ ३९। श्रीर वह वरस वारासी एक की विध्या थी जो मन्दिर से वाहर त जाती थी परन्तु उपवास श्री प्रार्थना से रात दिन सेवा करती थी ॥ ३८। उस ने भी उसी घडी निकट थाके परमेश्वर का धन्य माना श्रीर विश्वश्लीम में जो लोग चहार की बाट देखते थे उन सभी से यीश के विषय में वात किई॥

३९। जब वे परमेण्वर की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ कर चुके तब गालील की अपने नगर नासरत की लैटि॥ ४०। श्रीर वालक वढ़ा श्रीर श्रात्मा में बलवन्त श्रीर वृद्धि से परिपूर्ण होता गया श्रीर ईप्रवर का अनुग्रह उस पर था॥

४१। उस के माता पिता वरस वरस निस्तार पर्छ्य में यिक्शलीम की जाते थे॥ ४२। जब वह वारट वरस का हुन्ना तब वे पर्छ्य की रीति पर विकालीम के। गये॥ ४३। श्रीर जब वे पर्छ्य की रित पर विकालीम के। गये॥ ४३। श्रीर जब वे पर्छ्य के दिनों की पूरा करके लैं। टने लगे तब वह लड़का योग्रु विकालीम में रह गया परन्तु यूसफ श्रीर उस की माता नही जानते थे॥ ४४। व यह समभके कि वह सगवाले पश्चिकों के वीच में है एक दिन की वाट गये श्रीर अपने कुटुवे। श्रीर चिन्हारों के वीच में उस की। दूर्ज लव उन्हों ने उस की। न पाया तब उसे ढूंढ़ते हुए विक्शणलीम की। फिर गये॥ ४६। तीन दिन के पीछे उन्हों ने उसे मान्दर में पाया कि उपदेशकी। के वीच में वंटा हुन्ना उन की सुनता बीर उन से प्रमन करता

या॥ ४९। श्रीर जी लोग उस की सुनते थे से सब उस की ख़ुंड़ श्रीर उस के उत्तरीं से विस्मित हुए॥ ४८। श्रीर वे उसे देखके श्रवमित हुए श्रीर उस की माता ने उस से कहा है पुत्र हम से क्यों ऐसा किया . देख तेरा पिता श्रीर में कुठते हुए तुभी ठूठते थे। ४९। उस ने उन से कहा तुम क्यों मुभी ठूंठते थे। क्या नहीं जानते थे कि मुभी श्रपने पिता के विषयों में लगा रहना श्रवश्य है॥ ५०। परन्तु उन्हों ने यह बात जी उस ने उन से कही न समभी ॥ ५९। तब वह उन के सग चला श्रीर नासरत में श्राया श्रीर उन के बश में रहा श्रीर उस की माता ने उन सब बातों की श्रपने मन में रखा॥ ५२। श्रीर योशु की बुद्धि श्रीर हील श्रीर उस पर ईश्वर का श्रीर मनुष्यों का श्रमुग्रह बठता गया॥

३ निवरिय कैसर के राज्य के पद्रहवें बरस में जब प्रन्तिय पिलात यिष्ट्रिया का अध्यक्ष था श्रीर हेरीद एक चैाथाई थ्र**यात् गालील का राजा श्रीर उस का भाई** फिलिप रक चैाषाई स्रष्टात् इतूरिया खीर त्रास्त्रोनीतिया देशी का राजा ग्रीर लुसानिय एक चै। घाई श्रर्थात् ग्रीव-लीनी देश का राजा था॥ २ । ग्रीर जब इन्नस श्रीर कियाफा महायाजक घे तब ई ब्रद्धर का बचन जगल में जिखरियाह के पुत्र याहन पास<sup>,</sup> श्राया ॥ है। श्रीर वह यर्दन नदी के स्नासपास की सारे देश में श्राके पापमाचन के लिये पश्चाताप के वर्पातसमा का उपदेश करने लगा॥ 🞖 । नैसे यिशैयाह भविष्य-द्वक्ता के कहे हुए पुस्तक में लिखा है कि किसी का श्रव्द हुन्ना जा जगल में पुकारता है कि परमेश्वर का पथ वनाक्री उस के राजमार्ग सीधे करे। । ५। हर एक नाला भरा जायगा ग्रीर हर एक पर्ळात थार टीला नीचा किया जाया। श्रीर टेढ़े पंच सीधे क्षीर जचनीच मार्ग चैारस घन जायेंगे॥ ६ । स्त्रीर

सव प्रामी ईप्रवर के त्राम की देखेंगे॥ ,
9 । तव बहुत लेगा जी उस से व्यक्तिसमा लेने
को निकल श्रामे उन्हों से मेग्टन ने कहा है सीमें।
के वम किस ने तुम्हें श्रानेवाले क्रोध से भागने की

थ्रीर प्रपने प्रपने मन में मत कहने लगी कि हमारा पिता दब्राष्ट्रीम है क्योकि मै तुम से फल्ता ट्रेकि ईश्टर इन पत्थ रा से इब्रादीम के लिये सन्तान उत्पन्न कर सफता है। ए। थीर श्रय भी कुल्हाई। येड़े। की जड़ पर लगी है इस लिये जा जा पेड फ्रट्या फल नहीं फलता है से। काटा जाता श्रीर खारा मे हासा जाता है। १०। तव सोगो ने उस से पूका ती इस क्या करें॥ ११। उस ने उन्हें उत्तर दिया कि जिस पास दे। भ्रांगे हो सा जिस पास न हो उस के राष यांट लेवे भीर जिस पास भाजन दाय सा भी वैसा ही करे॥ १२। कर स्ताइनेटारे भी वर्णातनमा सेने की प्राये पीर उस से वासे हे गुरु इस य्याकरे॥ १३ । उस ने उन से कदा जी तुम्दि ठटराया गया है उम में श्रीधक मत ले ला। १४। योहाकों ने भी उम से पूका दम क्या करें. उंस ने उन से फ़रा किमी पर उपद्रय मत करे। थीर न फूठे दीय लगाया थीर खपने घेतन से सन्तुष्ट रद्या ॥

१४ । जय नारा धास देखते घे थ्रीर मय यपने श्रपने मन में थे। इन के विषय में विचार करते थे कि द्वाय न द्वाय यही स्त्रीष्ट ई ॥ १६ । तय यादन ने सभा का उत्तर दिया कि में ता तुम्हें जल से यप-व्यूमफ का यह योनन का यह इलियाकीम का॥ तिसमा देता ष्ट्र परन्तु यद आता है जो मुम मे ३१। यह मिलेया का यह मैनन का यह मत्त्रय का श्रीधक शक्तिमान है में उस के ज़ती का यंध खालने के योग्य नहीं हू छह तुन्हीं प्रतिष्ठ खातमा से थ्रीर ष्मारा से वर्षांतसमा देशा॥ १९ । उस का मूप **उम के प्राथ में ई थीर यह ग्रयना मारा** यातिष्टान शुद्ध करेगा श्रीर गेट्ट की श्रवने खते में म्फहा करेगा परन्तु भूमी की उस ग्राग से जी नहीं युक्तती है बलावेगा ॥ १८ । उम ने बहुत ग्रीर याता का भी उपदेश करके लागों का मुसमाचार मुनाया ॥

घे उतहना दिया ॥ २०। इस लिये हेरीद ने उन सभी । ईण्यर का ॥ '

चिताया है। । पश्चाताप के याग्य फल लाख्रा कि उपरान्त यह क्षुकर्म्म भी किया कि योहन की वन्दीगृह में मूद रखा ॥

२१। सब लागा के बर्पातसमा लेने के पीछे जब यीशु ने भी वयतिसमा लिया था श्रीर प्रार्थना करता षा तव स्वर्ग खुल गया॥ २२ । श्रीर पवित्र खास्मा देही इप में क्यात की नाई उस पर उतरा श्रीर यह श्राकाशवाणी हुई कि तू मेरा विष पुत्र है मे तुभ से ऋति प्रसन्न हू ॥

२३। पार योशु श्राच तीस वरस के श्रटकल द्याने लगा थै।र लेगों की समक्ष में ग्रूसफ का पुत्र था॥ २४ । यूसफ एली का पुत्र था बहमतात का पुत्र वर लेवी का वेट मलींक का वद याना का वद युरुफ का ॥ २५ । वह मत्तीं घयार का वह 'स्रामास का घर नरूम का घर इसील का घर नगाई का॥ ६६ । वह माट का वह मतिषयाद का वह शिमिर्द का बह यूमफ का बह यिहूदा का॥ 🙌 । बह याराना का वह रीमा का वह निम्वायुल का वह श्रनित्रल का यह नेरि का ॥ २८। यह मलीक का यह खट्टी का यह की सम का यह इलमे। दद का यह गर का ॥ २८। यह योशी का यह इलियेजर का यह यारीम का यह मत्तात का वह लेबी का॥ ३०। वष्ट शिमियोन का वद्द यिह्नदा का वद यर नाथन का यर दाजद का॥ ३२। यर यिथी का यह खीवेद का वह वीख्रस का वह सलमान का यत नहणान का ॥ ३३ । यह श्रम्मीनादय का यह श्रराम का घर दिसीन का घट पेरम का घर यिदूदा का ॥ ३४ । यह याकूय का यह इसहाक का यह इब्राहीम का वह तेराह का वह नाहार का ॥३५। यत सिस्मा का यह रियू का वह पेलम का वह स्थर का यह जेलह का ॥ ३६ । यह कैनन का यह अर्फक-सद का बद गेम का बद नूद का बद समक को ॥ १९। पर उम ने सीमाई के राजा हेरीद की ३९। यह मियूशलह का यह हनाक का यह येरद डम के भाई किलिप की म्बी ऐरोदिया के विषय का वट महललेल का वह कैनन का॥३८। वह में थीर सब क्यूकर्मी के विषय में ली उस ने किये इतीश का बद शित का बद स्नादम का बद

धे यी भु पवित्र आत्मा से परिपूर्व हो। यर्दन से फिरा श्रीर आत्मा की

शिक्षा से जगल मे गया॥ २। श्रीर चालीस दिम श्रीतान से उस की परीचा किई गई श्रीर उन दिना से उस ने कुछ नहीं खाया पर पी छे उन के पूरे दोने पर भूखा हुँ आ ॥ ३ । तव भौताम ने उस से कहा जात ईश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि राटी वन जाय ॥ 🞖 । यीशु ने उस का उत्तर दिया कि लिखा है मनुष्य केवल राठी से नहीं परन्तु ईश्वर की हर एक वात से जीयेगा॥ ५। तव शैतान ने उसे एक कचे पर्व्यंत पर ले जाके उस की पल भर में जगत के सब राज्य दिखाये॥ ६। ग्रीर भैतान ने उस से कहा मै यह सब ग्राधि-कार थार इन्हों का विभव तुक्ते देवंगा क्योंकि वह मुक्ते सेापा गया है श्रीर में उसे जिस की चाहता हू च स को देता हू॥ ७। इस लिये जी तूमुक प्रयाम | दिया कि हे शैतान मेरे साम्हने में दूर ही क्योंकि लिखा है कि तू परमेश्वर अपने ईश्वर का प्रयाम कर श्रीर केवल उसी की सेवा कर ॥ ए। तब उस ने उस की यिष्व्यलीम में ले जाको मन्दिर की कल्य पर खड़ा किया थ्रीर उस से कहा जी तूर्इ ध्वर का पुत्र है सो श्रपने को यहां से नीचे गिरा॥ १०। क्यों कि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने दूती। को आचा देगा कि वे तेरी रचा करें॥ १९। श्रीर वे तुभी हाथा हाथ उठा लेंगे न देा कि तेरे पांव मे पत्थर पर चीट लगे॥ १२। योशु ने उस की उत्तर दिया यह भी कहा गया है कि तू परमेश्वर अपने र्इक्षर की परीका मत कर॥ १३। जब शैतान सव परीचा कर चुका तब कुछ समय के लिये उस के पास से चला गया ॥

९४ । योधु स्रात्मा की शक्ति से गालील की फिर गया थ्रीर उस की कीर्त्ति स्नासपास के सारे देश में फैल गई ॥ १५ । श्रीर उस ने उन की सभाश्री में उपदेश किया ग्रार सभा ने उस की बड़ाई किई॥

गयां या श्रीर श्रेपनी रीति पर विचाम के दिन समा को घर में आको पढ़ने की राडा हुआ।। १९ है यिशैयार भविष्यद्वक्ता का पुस्तक उस की दिया गया श्रीर उस ने पुस्तक खोलके छट स्थान पाया जिस में लिखा घा॥ १८ । कि परमेश्वर का श्रात्मा मुक पर है इस लिये कि उस ने मुक्ते क्रांभियेंक किया है कि क्रगालों के। पुसमाचार सुनादः॥ १९। उस न मुक्ते भेजा है कि जिन के मन चूर है उन्हें चंगा करूं थीर वंधुक्रो को कुटने की कैर क्रों के दृष्टि पाने को वार्ता सुनाक ग्रीर पेरे हुन्ग्री का निस्तार कर क्षार परमेश्वर के ग्राह्म वरस का प्रचार कद ॥ २०। तव वह पुस्तक लपेटके सेवक को राष्ट्र में देके बैठ गया थ्रीर सभा में सब लोगों की थ्रांखें उसे तक रहीं॥२१। तब बद्द उन्हें। से कहने लगा कि. श्राज हो धर्मापुस्तक का यह वचन तुम्हारे सुनने मे पूरा हुया है। ३२। थीर सभी ने उस की सराहा थ्रीर जा अनुग्रह की वाते उस के मुख से निकली करे ते। सब तेरा होगा॥ 🕒 । योशु ने उस को उत्तर उन से श्रवभा किया श्रीर कहा क्या यह यूसफ का पुत्र नहीं है॥ २३। उस ने उन्हों से कहा तुम स्रवाद व मुक्त से यह दृष्टान्त कहारी कि हे चैदा अपने होता चगा कर . जे। कुछ इमे। ने सुना है कि कफर्न हुम में किया गया से यहां श्रपने देश में भी करें॥ १४ । भीर उस ने कहा में तुम से सच करता हू कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में ग्रास्य नहीं दोता है।। २४। ग्रीर में तुम से सत्य कहता हूं कि एलि-याद के दिनों में जब याकाश साढ़े तीन बरस बन्द रहा यहां ला कि सारे देश में बड़ा ग्रकाल पड़ा तब इसायेस में बहुत विधवा घीं ॥ २६ । परन्तु शींत-याद उन्दों से में किसी के पास नहीं भेज़ा गया केवल सीडान डेश के सारिफत नगर में एक विधवा के पास ॥ २७ । श्रीर इलीशा भविष्यद्वक्ता के समय में इसायेल में बहुत की की घे परन्तु उन्दें। में से की ई भ्रुद्ध नहीं किया गया केवल सुरिया देश का नामान॥ २८। यह वाते सुनको सव लोग सभा में क्रोध से भर गये॥ २९। श्रीर उठको उस की नगर से बाहर निकालके जिस पर्ट्यंत पर उन का नगर वना दुया ९६ । तब बह नासरत की आया खड़ां पाला | **घा उस की चीटी घर ले खले कि उस की नीचे** गिरा

देश ३०। परन्तुं यह उन्हों के यीच में से होको | बीर नगरी में भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार निकला और चला गया॥

३१। खार उस ने गालील के कफर्नाटुम नगर में जाके विषाम के दिन लोगों की उपदेश दिया॥ ३२। ये उस के उपदेश से अवभित हुए खोकि उस का वचन याधिकार सदित था॥ ३३। सभा के धर में एक मतुष्य था जिसे अशुद्ध भूत का आत्मा लगा पा ॥ ३४ । उम ने घड़े गव्द में चिल्लाके कहा रे योश नामरी राने दीजिये आप की इस में ध्या काम . य्या श्राप हमें नाग करने श्राय है . में श्राप को सानता हु आप कौन है ईक्टर के पवित्र जन॥ ३५। यीशु ने उम की डांटकी कहा चुप रह श्रीर दम में में निकल था . तय भूत उस मनुष्य की बीच में गिराको उस में में निकल क्राया थार उस की कुछ ष्टानि न किई ॥ ३६ । एम पर सभी की अर्चमा हुमा और वे सापम में वात करके वाले यह कीन मी बात है कि बार प्रभाव थीर पराक्रम से अशुद्ध भरों की याचा देता है ग्रीर व निकल ग्राते हैं। इँ९। मा उम की कीर्ति जामपाम के टेश में मर्व्वत्र फैल गर्<del>र</del> ॥

३८। मभा के घर में से उठके उस ने शिमोन के घर में प्रयेश किया थीर शिमोन की मास यह ये प्राप्त उन की सदायता करे थीर उन्हों ने प्राक्ते क्यर से पीडित घी थार उन्हों ने उस के लिये उस में विक्री किर्द ॥ ३९। उम ने उम के निकट खड़ा दी उबर की डांटा श्रीर बद उसे होड गया श्रीर यह तुरमा उठके उन की सेवा करने लगी ॥

४०। मुर्ध इचरी हुए जिन्दी के पाम दुर्श्वी लेगा नाना प्रकार के राजों में पहें ये वे सब उन्हें उस पाम लागे स्रीर उस ने गक्ष गक्ष पर शाय रखके सन्दे घगा किया॥ ४१। मूत भी चिल्लाते ग्रीर यह कहते हुए कि क्राप ईन्छर के पुत्र ग्रीष्ट्र हैं बहुतों में से निकले परन्तु उम में उन्दं होटा थार बालने न दिया प्योकि व जानते चे कि वह खोष्ट्र है।

8र। विदान हुए यह निकलके लगली स्थान मे गया भीर लेगों ने उन की ठूंका थार उन पास जाय ॥ ४३ । परन्तु उस ने उन्दें। से कहा मुक्ते श्रीर किई कि दे प्रमु जी श्राप चाहे ती मुक्ते शुद्ध कर

सुनाना द्वारा कोंकि में इसी लिये भेजा गर्या हू ॥ 88। या उस में गालील की सभाग्रों में उपदेश किया।

पु स्वा दिन यहुत लोग ईश्वर का यंचम सुमने को योशु पर गिरे पहते ये श्रीर यह गिनेसरत की भील के पास खड़ा था। १। बीर उस ने दो नाव भीस के तीर पर सगी देखीं थैार महुद्ये उन पर से उतरके जालें की धोते घे॥ ३। उन नार्धी में से एंक पर जी शिमीन की थी चढ़के उस ने उस से विन्ती किई कि तीर से घोडी ट्रंर से जाय थीर उस ने वैठके नांव पर से लोगों को उपदेश दिया॥ 🞖 । जब बद बात कर चुका तथ शिमान से कटा ग्राहिर में 'से जा श्रीर मक्लियां पकड़ने की श्रपने जालों की डाले। । ५। शिमान ने उस की उत्तर दिया कि दे गुरु इम ने सारी रात परिश्रम किया श्रीर क्छ नहीं पकड़ा तीभी श्राप की वात पर में जाल डालूगा ॥ ६ । जब उन्दों ने गेसा किया तय बहुत महालियां ब्रसाई खीर उन का जाल फटने लगा॥ ७। इस पर उन्हों ने स्रपने सामियों की जो दूसरी नाव पर घे सैन किया कि दोनों नाव रेसी भरीं कि वे डूबने लगीं॥ 🖺 । यद देखके शिमोन पितर यीशु के गोड़ी पर गिरा श्रीर कटा द प्रभु मेरे पास' से जाइये मे पापी मनुष्य हू ॥ ए। क्योंकि वह श्रीर उस के सब संगी लेगा इन मक्रलियों के ब्रम जाने से जो उन्दों ने पकड़ी थी विम्मित दुग॥ १०। थ्रीर वैसे ही जबदी के पुत्र याकूव श्रीर योदन भी जी शिमीन के सामी थे विस्मित हुए. तय योशुने शिमोन से कदा मत हर श्रव से तू मनुष्यों कें। पकडेगा ॥ ११। श्रीर वे नार्यों कें। तीर पर लाके सब कुछ ''छोड़के उस के पीछे द्या लिये ॥

१२। जय वट रक्त नगर में घा तय देखी रक मनुष्य कोठ से भरा' हुआ वहां या श्रीर वहें योगु श्राके उमे राकने लगे कि यह उन के पास से म की देखके मुद्द के यल गिरा स्रोर उस से बिन्ती

सकते हैं ॥ १३ । उस ने टाम यका उसे कृके कटा याजे घर की घला गया ॥ रेंद्रे । तय सब लेगा में तो चाहता हू गुहु दो जा . श्रीर उस का कीक विस्तित हुए श्रीर ईश्वर की म्हात करने लगे श्रीर सुरम्त जाता रहा ॥ १४ । तब उस ने उसे खाला विद्या की में में ता कह परन्तु जाके खपने तई याजक की दिखा श्रीर खपने गुहु दोने के विषय में - ७ । इस के पीड़े योगु ने घाटर जाके कियो का चढ़ावा बैसा मूमा ने आदा दि हैं तैसा लोगों पर साक्षी दोने के लिये चढ़ा॥ १५। परन्तु यी गु को की कि श्राधिक मैल गई बीर बहुतेरे साग सुनने को ग्रीर उस से ग्रापने रोगों से चर्ग किये जाने की एकट्टे दुग ॥ १६ । ग्रीर उस ने अंगली स्थाना मे

वैठे थे थीर उन्हें चगा करने की प्रमु का मामर्थ्य की येश वेद को प्रमु के प्

नाम एक कर उगाइनेष्टारे की कर उगाइने के म्यान में बैठे देखा बार उम से कहा मेरे पीढ़े था। 📭। घट मय कुछ हो।इके चटा बीग चम के पीहे हा लिया ॥ १९ । थ्रीर मेधी ने अपने घर में उम के लिये यहा भाज यनाया और यहुत कर उगाधनेहारै खला जाके प्रार्थना किई ॥

एवं । एक दिन यह उपरेश करता था थार फरीशी
थार व्यवस्थापक लाग जा गालील थार पिट्टिया के उस के शिक्षों पर कुरुकुराके वाले तुम कर उगारने हर एक गांव से भीर विश्वालीम से आवे थे यहां निर्देश थार पाषियों के मग क्यों साते थीर पीते हैं। ॥

के आरो उतार दिया ॥ २०। उस ने उन्दों का दाते और पीते है ॥ ३४। उस ने उन में कहा अब विश्वास देखके उस से कहा है मनुष्य तेरे पाप समा दृष्टा सराग्रों के मग है तय का तुम दन में उप- किये गये हैं ॥ २१ । तक अध्यापक कीर फरोशों को मग है तय का तुम दन में उप- की निन्दा करने स्त्रों कि यह सीन है जो ईश्वर की निन्दा करता है . ईश्वर की छोड़ कीन पापें उन दिनों में उपयास करेंगे ॥ ३६ । उस ने एक की समा कर सकता है ॥ २२ । योशु ने उन के मन हुएाना भी उन से कहा कि कोई मनुष्य नये अपहें की वार्त जानके उन की उत्तर दिया कि तुम सीग का दुकड़ा पुराने वस्त्र में नहीं सामाता है नहीं तो क्याने काने के साम कर सकता है ॥ २२ । योशु ने उन के मन को बार्त जानको छन को। उसर दिया कि तुम लेगा । अपने अपने मन में क्या क्या क्रियार करते हैं। ॥ नया अपहा उमें फाइता है शार नये अपहे का टुक्क हो । हैं। कीन बात सहज है यह कहना कि तेरे पाप क्षमा किये गये हैं अपका यह कहना कि उठ और जा पुराने में मिलता भी महीं ॥ ३९। शार कार्य महा चया दारा रम पुराने कुप्यों में नहीं भरता है नहीं चया दारा रम पुराने कुप्यों के। फाहेगा शार वह साथ यह जाया। शार कुप्यों के। परन्तु नया दारा रम कुप्यों के। फाहेगा शार वह साथ यह जाया। शार कुप्यों ने महीं भरता है नहीं दार के उस अहां गी से कहा) में तुम से कहता है उठ अपनी खाट उठाके अपने घर के ला । २४। वह ति है ॥ ३९। कोई मन्त्य पुराना दाल रम वह ति है ॥ ३९। कोई मन्त्य पुराना दाल रम वह ति है ॥ ३९। कोई मन्त्य पुराना दाल रम वह ति है ॥ ३९। कोई मन्त्य पुराना दाल रम वह ति है ॥ ३९। कोई मन्त्य पुराना दाल रम वह ति है ॥ ३९। कोई मन्त्य पुराना दाल रम वह ति है ॥ ३९। कोई मन्त्य पुराना दाल रम वह ति है ॥ ३९। कोई मन्त्य पुराना दाल रम वह ति है ॥ ३९। कोई मन्त्य पुराना दाल रम वह ति है ॥ उद्देश को मन्ति करता हुआ। है पुराना ही अल्का है ॥

दिन योशु खेती में होके जाता था श्रीर उस के शिष्य वाले तोड़के हाथों में मल भलके खाने लगे ॥ १। तब कई एक फरीशियों ने उन से कहा जो काम विश्वाम के दिन में करना उतित नही है से क्यों करते हो ॥ ३। योशु ने उन की उत्तर दिया वया तुम ने यह नही पठा है कि दाकद ने जब वह श्रीर उस के सगी लोग भूखे हुंए तब वया किया ॥ ४। उस ने क्योंकर ईस्टर के घर में जाके भेंट की रेसिंट्यां लेके खाई जिन्हे खाना श्रीर किसी की नही केवल याजकों की उचित है श्रीर खामें सामें को में तही केवल याजकों की उचित है श्रीर खामें सामें की मही केवल याजकों की उचित है श्रीर खामें सामें में तही केवल याजकों की उचित है श्रीर खामें सामें सामें हो केवल याजकों की उचित है श्रीर खामें सामें सामें सामें हो सामें सामें सामें सामें हो सामें सामें

६। दूसरे विशासवार की भी वह सभा के घर 'में जाको उपदेश करने लगा श्रीर घटां एक मनुष्य था जिस का दक्षिना द्वाच मुख गया था॥ १। श्रध्यापके श्रीर फरीशी लोग उस में दोप ठहराने के लिये उसे ताकते थे कि घर विषाम के दिन में चगा करेगा कि नहीं ॥ द। पर घट उन के मन की वार्त जानता था श्रीर मुखे दाघवाले मनुष्य से कहा रिठ बीच मे स्रद्रा हो . यह उठके स्रद्रा हुआँ ॥ ९ । तय योशु ने उन्दों से कहा मैं तुम से एक वात पूर्कुगा ख्या विषाम के दिना में भेला करना श्रेषवा व्रुरा करना प्रात को बचाना प्रथवा नाश करना उचित है। १०। श्रीर उस ने उन सभी पर चारी श्रीर दृष्टि कर उम मनुष्य से कदा श्रपना चांघ बढा . उस ने ऐसा किया थ्रीर उस का दाश फिर दूसरे की नाई भला चेंगा दें। गया ॥ ११। पर वे वहें क्रोध से भर गये श्रीर स्रापस में बोर्ले इस यीशुकी क्या करें॥

१२। उन दिनों में खह प्रार्थना करने के। पर्व्यत पर गया खीर ईश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात विताई ॥ १३ । जब बिहान हुआ तब उस ने अपने शियों की। अपने पास बुलाके उन में से बारह जनें। की। जुना जिन का। नाम उस ने प्रेरित भी रखा॥ १४। अर्थात् शियोन की। जिस का नाम उस ने पितर भी रखा और खा की साई अन्दिय की। खीर याकृष

श्री यिष्टिन की श्रीर फिलिंप श्री विश्वसिक्ष की ॥ १५। श्रीर मती श्री श्रीमा की श्रीर अलफर्ड के पुत्र याकूछ की श्री श्रिमीन की जो उद्योगी कहावता है ॥ १६। श्रीर यांकूछ के भाई यिंदूदा की श्री यिंदूदा इस्करि-यांती की जी विश्वसिधातक हुशा ॥

१९। तं ब वह उन के स्मा 'उत्तरके चैरिंस स्थान में खंडा हुआ और उस के बंदुत र्गेश्रव्य भी थे और लेगों की बड़ी भीड़ सारे यिद्विया से धार सिंदि को तिर से लेग उस की देनने की धार अपने रोगों से चंगों किये लीने की आये थे॥ १८। और अपने रोगों से चंगों कि सताये हुए लाग भी . और वे चंगों किये लाते थे॥ १९। और सव लोग उसे दूने चाहते थे ख्योंकि शक्ति उस से निकंतियी थी और संभी की चंगा करती थी॥

२०। तब उंच ने अपने शिष्यों की खोर दृष्टि कर कदा धन्य तुम जी दीन है। क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्दारा है ॥ २९। घन्य तुम जी स्रवं भूखे हो क्योंकि तुम तृप्त किये जायोगे . धन्य तुम जो यस राते हा क्वींकि तुम इंसेागे ॥ २२ । धन्य तुम हो जब मनुष्य तुम से बैर करें थ्रीर जब घं मनुष्य को पुत्र को लिये तुम्हें श्रला करे थै।र तुम्हारी निग्दा करे थीर तुम्हारा नाम दुष्ट संादूर करे॥ २३ । उस दिन क्रानन्दित द्या श्रीर उक्लो विवेकि देखी तुम स्वर्ग में बहुत फल पाश्रीगे . उन के पितरी ने भविष्यद्वक्ताओं से वैश ही किया॥ २४ । परन्तु हाय तुम की धन-वान देा क्योंकि तुम अपनी शान्ति पा चुके दे।॥ २४ । द्याय तुम जी भरपूर दी क्योंकि तुम भखे होतो . हाय तुम जो यव इंसते ही क्योंकि तुम श्रोक करोगे थीर राख्रोगे ॥ २६ । द्वाय तुम लाग जब सब मनुष्य तुम्हारे विषय में भला कहे. उन के पितरी ने भूठे भविष्यद्वक्तांग्रीं से वैसा ही कियाँ॥

२९। श्रीर भी मै तुम्हों से जो मुनते है। कहता हू कि अपने शबुश्रों की प्यार करों . जो तुम से छैर करे उन से भलाई करों ॥ २८। जो तुम्हें साप देवे उन की आशीस देशों श्रीर जो तुम्हारा अपमान करे उन के लिये प्रार्थना करों ॥ २८। जो तुम्हें एक गाल पर मारे उस की श्रीर दूसरा भी फैर दे सार जो

तेरा दोहर कीन लेखे उस की खंगा, भी लेने से मत निकाल . हे कपटी पहिले खपने नेत्र से लट्टा निकाल को तेरी वस्तु-, कीन लेवे उस से फिर मत मांग ॥ की तू श्रव्की रीति से देखेगा ॥ ३१। श्रीर जैसा तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम से कर तुम भी उन से वैसा ही करो ॥ ३२। जो तुम याने की खाशा रखते ही ती। तुम्हारी क्या बढ़ाई भरा है से इंड इस का सुद्द बोलता है। क्योंकि पापी लोग भी पापियों की ऋण देते है कि प्यार करे। थै। भलाई करे। थै।र फिर पाने की आशा न रखके ऋग देखें। खैार तम बहुत फल पाक्षागे श्रीर सर्ख्यप्रधान के सन्तान होगी क्योंकि वह उन्हें। पर जी धन्य नहीं मानते है थ्रीर दुष्टीं पर कृपाल है। ३६। से जैसा तुम्हारा घिता दयावन्त है तैसे तुम भी दयावन्त हास्रो ॥

विचार न किया जायगा . दोषी मत उद्दराखी ती तुम दोषी न ठप्टराये जाखागे . चमा करा ता तुम्हारी वमा किई जायगी॥ ३८। देखे। ते। तुम की दिया बायगा . लाग पूरा नाप दवाया ग्रीर दिलाया हुस्रा श्रीर उभरता हुन्ना तुम्हारी ग्रीद में देंगे क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो वसी से तुम्हारे लिये भी नापा जायगा॥ ३९। फिर, उस ने चन से एक द्रृष्टान्त कष्टा का अन्धा अन्धे की मार्ग बता सकता है. वया दोनों गळे से नहीं गिरेगे ॥ ४० । शिष्य अपने गुरु से वडा नहीं है यरन्तु जो कीई सिद्ध दीवें सी श्रपने गुरु के समान होगा ॥ ४१। जी तिनका संदे

श्रवी ॥ ३० । जो कोई तुक्त से मांगे उस की दे हैंगर दे तब जी तिनका, तेरे भाई के नेत्र में है उसे निकासने

४३। कोई अच्छा पेड नही है जो निकासा फल फले भीर काई निकस्सा पेड़ नहीं है जा श्रद्धा फल उन से प्रेम करी जो तुम से प्रेम करते हैं तो तुम्हारी फिले ॥ ४४ । इर एक पेड प्रपने ही फल से पहचाना क्या बहाई क्योंकि पापी लाग भी अपने प्रेम करने- जाता है, क्योंकि लाग कांटी के पेड् से गूलर नहीं हारी से प्रेम करते हैं ॥ ३३ । कीर की तुम उन से तीड़ते थीर न कठेले मूड़ से दाख तीड़ते हैं ॥ भलाई करी जो तुम से भलाई करते हैं तो तुम्हारी 84 । भला मनुष्य खपने मेन के भले भगड़ार से भली क्या घडाई क्योंकि पापी लोग भी ऐसा करते है ॥ वात निकालता है ग्रीर दुरा मनुष्य ग्रपने मन के शुरे ३४। श्रीर जो तुम उन्हें ऋग देश्री जिन से फिर भग्रहार से वृरी वात निकालता है क्येंकि जी मन में

४६। तुम मुक्ते हे प्रमु हे प्रभु वयो पुकारते हे। उतना फिर पार्छ ॥ ३५ । परन्तु अपने शत्रुकों की थीर तो मैं कहता हू से नहीं करते ॥ ४७ । जेर कीई मेरे पास थाके मेरी खातें सुनके उन्दे पालन करे मे तुम्दें बताकगा वह किस के समान है॥ ४८। वह एक मनुष्य के समान दे वे। घर-वनाता था थीर **उस ने गर्हरे खोदके पत्थर पर नेव डाली खीर**, जब वारु श्राई तथ धारा उस घर पर लगी पर उसे हिला न सकी, क्योंकि उस की नेव पत्थर पर डाली ३९। दूसरी का विचार मत करे। तो तुम्हारा | गर्ड थी ॥ ४९। परन्तु जो सुनके पालन न करे से। रक मनुष्य के समान है जिस ने मिट्टी पर विना नेव का घर बनाया जिस पर धारा लगी श्रीर यह तुरन्त जिर पड़ा श्रीर उस घर का बड़ा विनाश हुआ।

> 9 ज्ञब योशु लोगों को श्रपनी सब बात सुना सुका तब कफर्ना दुम में प्रवेश किया ॥,२। श्रीर किसी शतपति का एक दास जी

उस का क्रियः, या रोगी द्या सरने पर था॥ ३ । श्रल-पति ने यीशु का चर्चा सुनको यिष्ट्रदियों के कई एक प्राचीनों की , उस से यह बिन्ती, करने, की उस यास भेजा कि श्राके मेरे दास की चगा की जिये ॥ 🞖 । भाई के नेत्र में है उसे तू क्यों देखता है श्रीर के। उन्हों ने प्रीशु पास श्राके उस से बहु पन से बिनी लट्टा तेरे ही नेत्र में है मा सुके नहीं मुकता॥ ४२। किर्ड ग्रीर कहा ग्राप जिस के लिये यह काम करेंगे श्राच्या तू जो श्राप श्रपने नेश्र में का, लट्टा नहीं चा इस के याग्य है ॥ ५-। क्योंकि वह हमारे लोग देखता है क्योंकर ख़ाने भाई से कह सकता है, कि से प्रेम, करता, है ख़ीर उसी ने सभा का घर दमारे हे भाई रहिये में यह तिनका जो तरे नेत्र में है जिये बनाया है ॥ ई। तब योश उन के स्मा गया सीर

की भेजके उस से कहा है प्रभु दुःख न उठाइये क्यां-9। इस लिये में ने व्यपने का आप के पास जाने। के भो योग्य नहीं समभा परन्तु बचन कहिये ते। मेरा सेवक चगा हो जायगा ॥ ८। क्योंकि में पराधान मनुष्य हू श्रीर योद्धा मेरे वश में है श्रीर मे एक की कहता हू जा तो वह जाता है थीर दूसरे की था ता यह आता है श्रीर श्रपने दास की यह कर ती वह करता है ॥ 🖰 । यह धुनके योग्नु ने उस मनुष्य पर श्राचभा किया थे।र मुद्द फीरके जा बहुत लोग उस को पोछे से आतो घे उन्दा से कहा मे तुम से कदता हू कि मै ने इसायेलो लोगो में भो ऐसा बढ़ा विश्वास नही पाया है ॥ १०। श्रीर जी लोग भेजे गये उन्दे। ने जब घर की लीटे तब उस रेगा। दास को चगा पाया॥

११। दूसरे दिन योगु नाइन नाम एक नगर की जासां था जीर उस के अनेक शिष्य श्रीर वहुतेरे साग उस के संग जाते थे ॥ १२ । विषेदा वह नगर को फाटक को पास पहुचा त्यादा देखी लाग एक मृतक की बाहर ले जाते घे जी खपनो मा का एक-लाता पुत्र था थीर वह विधवा थी थीर नगर के बहुत लाग उस की सग घे॥ १३। प्रभु ने उस की देखके उम पर दया किई श्रीर उम मे कदा मत री ॥ १४। तव उस ने निकट श्राके श्रर्थी कें। क्रूश्रा श्रीर चठानेद्दारे खड़े दृर श्रीर उस ने कटा है जवान मे पुभ से करता हू उठ ॥ १५। तव मृतक उठ बैठा श्रार वोलने लगा श्रार याशु ने उसे उस को मां की सींप दिया॥ १६ । इस से सभी की भय दुखा थीर वे ईग्वर की स्तात करक वाले कि हमारे बोच में बड़ा भविष्यद्वक्ता प्रगट दुखा है भीर कि ईश्टर ने खपने लोगों पर दृष्टि कि इं है ॥ १९। श्रीर उस के विषय में यह बात सारे विद्वदिया में ग्रीर खासपास के सारे देश में फैल गई ॥

१८। योइन के शिष्या ने इन सब बाता के विषय

बह घर से दूँर न या कि शतपति ने उस पास मिश्री। भेजा कि जी श्रानिवाला था सी क्या श्राप ही है श्रयवा इम दूसरे को बाट जोहे॥ २०। उन मनुष्यों कि मै इस योग्ध नहीं कि आप मेरे घर में आवे॥ ने उस पास आ कहा योहन वपितसमा दनेहारे ने इमे आप के पास यह कहने की भेजा है कि जो थानेवाला था से। क्या श्राप ही है श्रथवा हम दूसरे को बाट जोहे॥ २१। उसी घड़ो योशु ने बहुतीं की का रोगो थैर पांडाको थेर दुष्ट भूती से दु स्रो घे चगा किया भ्रीर बहुत से श्राभी की नेत्र दिये॥ २२। थ्रीर उस ने उन्हां का उत्तर दिया कि जो कुछ तुम ने देखा श्रीर धुना है से। जाके योहन से कही ाक अधे देखते है लंगड़े चलते है की कां शुद्ध किये जाते है बोहरे सुनते है मृतक जिलाये जाते है और कगाला की सुर्यमाचार सुनाया जाता है ॥ २३ । श्रीर जी काई मेरे विषय में ठीकर न खावे सा धन्य है।

रें ४। जब योद्यन के दूत लीग चले गये तब योगु योदन के व्यपय में लेगों से कहने लगा तुम जंगल में क्या देखने की निकले क्या पवन से हिलते हुए नरकट के। । २५ । फिर सुम क्या देखन की निकले क्या पूदम बस्त्र पांचने हुए मनुष्य को . देखे। जो भड़काला बस्त पाद्देनते श्रीर सुख से रहते हैं से राजभवना में है। २६। फिर तुम व्या देखने की निकले वया भाषेष्यद्वक्ता की । इंग में तुम से कहता टूरक मनुष्य को जा भावष्यद्वक्ता संभी र्याधक है।। २७। यह वही है जिस के विषय में लिखा है क्त देख में अपने दूत की तेरे आगे भेजता हूं जी तेरे आगं तेरा प्रय वनावगाः॥ २८। मै तुम से कदता हू कि जो स्त्रियों से जन्मे है उन में से योइन वपितसमा देनेहारे से बड़ा भावप्यद्वक्ता कोई नही है परन्तु जे। ईश्ख्रर की राज्य में खात होटा है से। उस से बड़ा है। २९। बीर सब लोगों ने जिन्ही ने सुना श्रार कर उगाइनेहारी ने योइन से वर्पातसमा लेके ईश्वर को निर्देग्य ठइ राया ॥ ३० । परन्तु फरी-शियां श्रार व्यवस्थापकों ने उस से वपतिसमा न लेके र्इच्चर क स्रोभप्राय की स्रायंने विषय में ठांल दिया है।

३१। तव प्रभुने कहा मै इस समय के लागा में योदन से कहा ॥ १९ । तब उस ने खपने शिष्यों | को उपमा किस से देखाा वे किस के समान हैं ॥ ्र में से दें। अने का युलाको योशु पास यह कहने का | ३२। वे बालको को सम्रान हैं का बर्जार में बैठक रक दूसरे की पुकारके कहते हैं हम ने तुम्हारे विये वांचलो वजाई यौर तुम न नाचे इम ने तुम्हारे लिये बिलाय किया श्रीर तुम न रोये॥ ३३ । क्योंकि योप्टन वर्षातसमा देनेद्वारा न रोटो खाता न दाख रस पीता क्राया है।क्षीर तुम कहते ही उसे मूत लगा है ॥ ३४ । मनुष्य का पुत्र खाता ग्रीर पीता स्राया है स्त्रीर तुम् कहते ही देखी पेटू स्त्रीर मदाप मनुष्य कर उगार्इनेहारी श्रीर पापिया का मित्र॥ ३५ । परन्तु ज्ञान श्रयने सब सन्ताना से निर्दीय ठहराया गया है ॥

३६। फरीशिया में से एक ने यीशु से विन्ती किई कि मेरे स्मा भाजन की जिये थीर बह फरीशी के घर से जाके भोजन पर बैठा ॥ ३९ । श्रीर देखे। उस नगर की एक स्त्री जी पापिनी घी जब उस ने जाना कि वह फरीशी के घर में भोजन पर बैठा है तव उन्ने पत्थर के पात्र में सुग्रंध तेन लाई॥ ३८। श्रीर पीके से उस के पाया पास खड़ी हो राते राते उस के चरणा की आयूओं से भिंगाने लगी थीर ब्रापने सिर के वाला से पेडिंग ब्रीर उस के पान्न चूमको उन पर सुग्रध तेल मला ॥ ३९। यह देखकी फरीशी जिस ने यीश की खुलाया था श्रापने मन मे कहन लगा यह यदि भविष्यद्वक्ता होता तो जानता कि यह स्त्री जा उस को कूती है कीन थ्रीर कैसी दै क्योंकि वह पापिनी है,॥ ४०। यीशुने उस की उत्तर दिया कि दे शिमोन में तुभा से कुछ कहा चाइता हू. यह बाला दे गुरु कहिय ॥ ४१। किसी महाजन के दा ऋगी घे एक पांच सा पूर्की धारता था थ्रीर दूसरा पचास ॥ ४२ । जब कि भर देने की उन्हे। के पास कुछ न था उस ने दोना की जमा किया से कहिये उन में से कैंगन उस केंग अधिक प्यार करेगा॥ ४३ । श्रिमे। ने उत्तर दिया मै समभता हू कि वह जिस का उस ने , प्रधिक समा किया गोश ने उस से कदा तू,ने, ठीक विचार किया है। ४४ । श्रीर स्त्री की स्पीर फिरके उस ने शिमोन ६ अहा तू इस स्त्री की देखता है. मे तेरे घर में आया हूनें मेरे पांची पर जल नहीं दिया परन्तु इस ते मेरे चरणों की। स्नांसूखीं, से,भिसामा,कीर सिनने, की कात ही, से। सुने ॥

श्रप्रते सिंग्र. के वाली से, प्रीका, है.॥ ४५, । तू ने,मेरा चूमा नहीं तिया परन्तु यह जब से में श्राया तब से मेरे पावो को चूम रही है।॥४६ । तूने मेरे सिर पर तेल नहीं.लगाया परन्तु इस ने मेरे पार्टी पर सुगंध तेल मला है ॥ ४९। इस लिये में तुम से कहता हू कि उस के पाप जा वहुत, हैं जमा किये गये हैं. कि उस ने ते। बहुत प्रेम किया है परन्तु जिस का घोड़ा कमा किया जाता है वह घोड़ा प्रेम करता है। ४८। श्रीर उस ने स्त्री से कहा तेरे पाप द्यमा किये गये है॥ ४० । तव जी, लोग उस क सा भाजन पर, बैठे घे सा ग्रपने ग्रपने मन मे कहने लगे यह कीन है जो पायों की भी चमा करता है। ५०। परन्तु उस ने म्ली, से कहा, तेरे, विश्वास ने तुमें बचाया है क्ष्यल से चली जा।

ट• इस पोक्षे योशु नगरानगर, खीर गाव गांव उपदेश करता हुआ शीर ईव्यर, के राज्य का, सुसमाचार सुनाता हुआ फिरा किया॥ २। थ्रीर वारही शिष्य उस, क्षे स्मा ये श्रीर कितनी स्त्रिया भी जो दुष्ट भूतों से खीर रागों से चगी किई गई घी अर्थात् मार्यम जा मगदलीनी कदावती है जिन्न, में से सात, भूत निकल गये थे ॥,३ ।, श्रीर हेराद के भड़ारी कूजा की स्त्री योहाना श्रीर, सेस्ज्जा श्रीर बहुत सी श्रीर स्त्रिया ये तो श्रमनी सर्पति में उस को सेवा करती घी॥

, 🞖 । जब व्यङ्गे भीड एकट्टो होती घी थ्रीर न्गर नगर के लेगा उस पास थाते घे तब उस ने हुप्तानत में कहा। ५। एक वानेहारा श्रपना वीज वाने की निकला . बील बीने में क्षुक मार्ग की ग्रीर ग़िरा श्रीर पार्वा से रोंदा गया श्रीर श्राकाश के पंक्रियों ने उसे चुग लिया ॥ ६ । क्षुक्ष, पत्थर पर, ग्रिगरा श्रीर चपजा परन्तु तरावट न पाने से सूख, गया॥ ९। क्षुछ काटा के बीच में ज़िरा ग्रीर कांटा ने रक स्म वरुके उस की दवा डाला॥ ८। पर्न्सुक् ब्रुट्की भूमि पर शिरा श्रीर उपना श्रीर से। गुरो फल फला . यह वाते, कहकी उस ने अचे शब्द से कहा जिस की मेवकाई के किसी काम के लिये बबूल की लकही थी व उसे ले खाये। २५। श्रीर जितनी स्वियों के पृदय में बुद्धि का प्रकाश था वे खपने प्राची से मूत कात कातकर नीले बैंबनी श्रीर लापी रंग के श्रीर मूक्ष्म सनी के काते पुर मूत की ले खाई।। २६। श्रीर जितनी स्त्रियों के मन मे ऐसी बुद्धि का प्रकाश शा उन्हों ने बकरी के बाल भी काते।। २०। श्रीर प्रधान लेगा स्पाद श्रीर चपरास के लिये सुलैमानी मांग श्रीर जहने के लिये मांग, २८। श्रीर चित्रपाला देने श्रीर श्रीमपेक श्रीर घूप के लिये सुगधद्रव्य श्रीर तेल ले आये।। २९। जिस जिस बल्य के घनाने की बाला परेपादा ने मूसा के द्वारा दिसे थी उस उस के लिये जो फुड बावण्यक था उसे वे सब पुरुष श्रीर स्त्रिया ले खाई जिन के पृथ्य में ऐसी इच्छा उत्पन्न पुई थी। से इसास्त्री प्रदावा के लिये खपनी श्री इच्छा से मेंट ले खाये।।

३०। तय मुसा ने इसार्शलयों से कदा धुना यहीया ने यष्ट्रदा के गीत्रवाले वसलेल् की जी जरी का पुत्र प्रीर पूर्का पाता है नाम लेकर धुलाया है। इप । श्रीर उस ने उस की परमेश्यर के आत्मा से रेसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिये उस की ऐसी युद्धि समक्त ग्रीर ज्ञान मिला 🕏, ३२। कि घए दघे। छी प्रीक्तियां निकालकर मोने चोदी भीर पीतल में, ३३। थीर जडने के लिये मिंख काटने में श्रीर लकडी के खोदने में बरन युद्धि से सब भारित की निकाली हुई बनावट में काम कर सके ॥ ६८। फिर यदीया ने उस के मन में भीर दान् के गोत्रवाले अदीसामाक् के तुत्र मोदोलीमाय के मन में भी मिद्रा देने की शक्ति विर्द दै। इंध । इन दोनी के पृदय की यदीया ने रेसी बुद्धि से परिपूर्व फिया है कि वे खादने थार गढ़ने कीर मोले येवनी ग्रीर लाही रंग के कपहे श्रीर मूक्त सनी के कपड़े में काळूने खीर छुनने बरन सव प्रकार की वनावट में बीर वृद्धि से काम विकालने में सब भारित के काम करे॥ १। से। विक्रिक्त कीर ख्रीक्तिकाब् ख्रीर सब वुद्धि मान जिन की पदीया ने ऐसी युद्धि ग्रीर समक

सेवकाई के किसी काम के लिये व्यूल की लक्षडी | दिई दी कि वे यदीवा की सारी श्राद्वाओं के श्रनु-भी वे उसे ले आये ॥ २५ । श्रीर जितनी स्थियों के सार पवित्रस्थान की सेवकाई के लिये सब प्रकार एदय में युद्धि का प्रकाश था वे श्रापने टांशों से सुत का काम करना जाने वे सब यद काम करें ॥

२। तव मूसा ने वससेल् और ओदि।सीयाव् श्रीर थीर सब युद्धिमानी की जिन के पृदय में यदीवा ने वृद्धि का प्रकाश दिया था श्रशीत् जिस जिस की पास बाकर काम करने का उत्साद हुआ घा उन सभी की युलवाया ॥ इ। श्रीर दखारली जी जी भेटे पवित्रस्थान की सेवकाई के काम ख्रीर उस के वनाने के लिये से खाये ये उन्हे उन पुरुषो ने मुसा के दाय है ले लिया। तब भी लोग भीर भार की चस के पास भेट श्रपनी इच्छा से लाते रहे॥ 8। से। जितने युद्धिमान पवित्रस्थान का काम करते थे वे सव अपना श्रपना काम होड मुसा के पास थाये, धा थार कहने लगे जिस काम के करने की श्राचा यदीया ने दिई है उस के लिये जितना चादिये उस से अधिक वे से स्राये हैं। ई। तब मूचा ने सारी कावनी में इस पाचा का प्रचार कराया कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्रस्थान के लिये श्रीर भेंट न बना लाए सा लाग श्रीर लाने से राक्षे गये ॥ २ । क्योंकि सब काम बनाने के लिये जितना सामान प्रावश्यक या उतना घरन उस से र्णाधक वनानेदारीं के पास ग्रा चुका था।

द। से काम करनेपारे जितने युद्धिमान ये उन्हों ने नियास के जिये घटी हुई मुध्म सनी के कपड़े के खीर नीले वैंजनी धीर लाही रंग के कपड़े के दस पटों की काढ़े दुए करवीं सहित घनाया॥ १ । एक एक पट की लंबाई पठाईस हाथ धीर चौड़ाई घार पाथ की हुई सब पट एक ही नाप के घने॥ १०। खीर उस ने पांच पट एक दूसरे से जीड़ विये थीर फिर दूसरे पांच पट भी एक दूसरे से जीड़ विये थीर फिर दूसरे पांच पट भी एक दूसरे से जीड़ विये थीर फिर दूसरे पांच पट भी एक दूसरे से जीड़ विये थीर फिर दूसरे पांच पट भी एक दूसरे से जीड़ विये थीर फिर इसरे पांच पट भी एक दूसरे से जीड़ विये थीर फिर इसरे पांच पट नी नीली नीली फिल्यां लगाई ॥ १२। उस ने दोना होरों में प्राचास पचास फिल्यां ऐसे सगाई कि वे थाम्हने

<sup>(</sup>१) गूल में जिस की काम करने के लिये पास आमें की सस की नम ने उदाया हो।

**९। तब उस के शिष्यों ने उस से प्रका इस** दृष्टान्त का अर्थ क्या है॥ १०। उस ने कहा सुस को ईश्वर के राज्य के भेद जानने का श्रीधकार दिया गया है परन्तु श्रीर लोगों से द्रष्टान्तों मे बात दोती है इस लिये कि वे देखते हुए न देखें श्रीर मुनते हुण्न बूर्भे ॥ १९ । इस दृष्टान्त का स्रर्थ यह हैं. बीज तो ईश्वर का वचन है। १२। मार्ग की ग्रीर के वे है जो धुनते है तब शैतान श्राके उन के मन में से वचन कीन लेता है ऐसा न हा कि वे विश्वास करके त्राग पावे॥ १३ । पत्थर पर के वे है कि जब सुनते हैं तब ग्रानन्द से वचन की ग्रहण करते है परन्तु उन में जड़ न वधने से वे घोड़ी बेर ला विख्वास करते हैं श्रीर परीक्षा के समय मे वहक जाते है। १४। जो काटों के वीच में गिरा साबे है जो सुनते है पर अनेक चिन्ता और धन थीर जीवन के धुख विलास से दवते दवते दवधी जाते थीर पक्के फल नही फलते है। १५। परन्तु याच्छी भूमि मे का बीज वे है जो बचन सुनके भले श्रीर उत्तम मन मे रखते है श्रीर धीरव से फल फलते है ॥

१६। कोई मनुष्य दीपक की वारके वर्तन से नहीं डांपता थीर न खाट के नीचे रखता है परन्तु दीवट पर रखता है कि जो भीतर श्रावे से। डीज-याला देखें॥ १९। कुक गुप्त नहीं है जी प्रगट न देशा श्रीर न कुछ छिपा है जो जाना न जायशा थ्रीर प्रसिद्ध न देशा।। १८। इस लिये सचेत रही तुम किस रीति से मुनते देा क्योंकि की कोई रखता है उस की थ्रीर दिया जायगा परन्तु जी कोई नही रखता है उस से जा कुछ वह समभता कि मेरे पास है से। भी ले लिया जायगा॥

१९। योशुको माता श्रीर उसके भाई उस पास क्राये परन्तु भीड़ के कारण इस से भेट नही कर सकें ॥ २०। श्रीर कितनों ने उस से कह दिया कि थाप की माता थ्रीर श्राप के भाई बाहर खड़े हुए ग्राप के। देखने चाइते है ॥ २१। उस ने उन का उत्तर दिया कि मेरी माता श्रीर मेरे भाई यं ही

२२। एक दिन वह थीर उस की शिष्य नाव पर चढ़े थ्रीर उस ने उन से कहा कि आखी इस भीत के उस पार चर्ल . से। उन्हों ने खे। दिई ॥ २३। ज्यों वे जाते घे त्यों वह से। गया श्रीर भील पर श्रांधी उठी श्रीर उन की नाव भर जाने लगी श्रीर वे जोखिम में थे॥ 🖓 । तब उन्हों ने उस पास ष्राके उसे जगाके कदा दे गुरु दे गुरु इम नष्ट देाते है . तब उस ने उठके बयार का थैार जल के हिल-कारे का डांटा थीर वे धम गये थीर नीवा हो गया॥ २५ । थ्रीर उस ने उन से कहा तुम्हारा बिश्वास कहां है . परन्तु वे भयमान श्रीर श्रचंभित धा श्रापस में वेाले यद कीन है जो वयार श्रीर जल की भी आजा देता है और व उस की आजा मानते हैं ॥

२६ । वे गरेरिया के देश में जो गालील के चामें उस पार है पहुचे ॥ २७ । बन्न योशु तीर पर उतरा तब नगर का एक मनुष्य उस से श्रा मिला जिस को घहुत दिनों से भूत लगे घे श्रीर की वस्त्र नहीं पश्चिनता न घर मे रहता था परन्तु कवरस्थान में रहता था॥ २८ । वह यीशुकी देखकी चिह्नाया श्रीर उस की दगडवत कर बड़े भव्द से कहा है यीश सर्व्वप्रधान ईश्वर के पुत्र खाप की मुक्त से क्या काम . मै आप से विन्ती करता हू कि मुक्ते पीड़ा न दीजिये॥ २९। क्योंकि योशु ने अशुद्ध भूत की **उस मनुष्य से निकलने की आजा दि**ई थी. उस भूत ने बहुत बार उसे पकड़ा था थ्रीर वह जजीरी च्चीर वेड्या से वधा हुन्ना रखा जाता था परन्तु बंधनों की तीड़ देता था श्रीर भूत उसे जगल मे खदेड़ता था॥ ३०। योशु ने उस से पूछा तेरा नाम क्या है . उस ने कहा सेना . क्योंकि बहुत भूत उस में पैठ गये थे॥ ३१। श्रीर उन्हों ने उस में विन्ती किई कि इमे अधाद क्र्यंड में जाने की ष्राचा न दीनिये ॥ ३२ । यहां बहुत मूखरीं का जी पटाड़ पर चरते घे एक क्षुयड घा से उन्हों ने उस से विन्ती किई कि इसे उन्हों में पैठने दीजिये ष्ट्रीर उस ने उन्हें जाने दिया ॥ ३३ । तब भूत सोगा हैं जो ईश्दर को वचन सुनके पालन करते हैं ॥ उस मनुष्य से निकलके मूखरा में पैठे थार वह सुर्येड

३४। यह जी हुआ था सी देखके चरवाहे भागे श्रीर जाके नगर से श्रीर शाबी में उस का समाचार कद्या॥ ३४ । श्रीर लेगा यह जी हुआ था देखने की बाहर निकले श्रीर यीशु पास श्राके जिस मनुष्य से मूत निकले थे उस की यीश के चरणा के पास वस्त्रे पहिने स्रोर मुक्षुद्धि बैठे हुए पाके डर गये ॥ ३६ । जिन लोगो ने देखा था उन्हा ने उन से कह दिया कि यह भूतग्रस्त मनुष्य क्योंकर चगा है। गया था ॥ ३९। तब गदेरा के ग्राभपास के सारे लेगों ने यीगु से विन्ती किई कि इमारे यहां से चले जाइये क्योंकि उन्हें बड़ा हर लगा . से वह नाव पर चक्के लैंडि गया ॥ ३८ । जिस मनुष्य से भूत निकले थे उस ने उस से चिन्ती किई कि में आप के संग रहू पर योशु ने उसे विदा किया ॥ ३९ । श्रीर कहा ग्रेपने घर की फिर जा श्रीर कह दे कि ईश्टर ने तेरे लिये कीसे बहे काम किये है. उस ने जाके सारे नगर में प्रचार किया कि यीशु ने उस के लिये कैंसे वहे काम किये थे॥

४०। जब योशु लीट गया तब लागा ने उसे शहर किया क्योंकि वे सब उस की बाट जोइते थे॥ ४१। श्रीर देखे। यार्चर नाम एक मनुष्य जी सभाका व्यध्यक्ष भी था श्राया व्यार यीशु के पांची यहको उस से विन्ती कि ई कि यह उस के घर जाय ॥ ४२ । क्योंकि उस की बारइ बरस की स्क-लौती वेटी भी थैगर वह मरने पर भी , जब यीशु जाता था तब भीह उसे दवाती थी॥

**४३**। थ्रीर एक स्त्री जिसे बारह घरस से लोडू यहने का राग था जो श्रपनी सारी कीविका वैदी के पोक्टे उठाको किसी से चगीन हा सकी ॥ ४४। तिस ने पीके से था उस की वस्त्र की ग्रांचल की क्रुग्रा थ्रीर उस के लेाडू का वहना तुरन्त प्रम गया॥

कडाई पर में मील में दीह गया और हूव मरा ॥ जानता हू कि मुम में से शक्ति निकली है ॥ 🞖 १ जय स्त्री ने देखा कि मैं किपी नहीं हू तय कांपती हुई स्नाई स्नार उसे दगड़वत कर सब लोगों के साम्ने उस को बताया कि, उस ने किस कारण से उस को कूआ या और क्योकर तुरन्त संगी हुई थी॥ ४८। उस ने उस से कहा है पुत्री ठाठ्स कर तेरे विष्टास ने तुमे चंगा किया है सुधल से चली सा॥

४८। यह बोलता ही था कि किसी ने समा के श्रध्यक के घर से था उस से कहा थाप की बेटी मर गर्द है गुरु की दु.ख न दीनिये॥ ५०। यीश ने यह युनको चस को उत्तर दिया कि,मत हर कीवल विश्वास कर तो वह चर्गो हो जायगी॥ ५१। घर मे आके **उस ने पितर श्रीर याकूब श्रीर याष्ट्रन श्रीर कन्या के** माता पिता की कोड़ थीर किसी की भीतर जाने न दिया॥ ४२ । सब लोग कन्या के लिये रोते छीर काह़ी पीटते थे परन्तु उस ने कहा मत रीखी वह मरों नहीं पर सेाती हैं ॥ ५३ । वे यह जानको कि मर गर्इ है उस का उपहास करने लगे॥ ५४। परन्तु उस ने सभा की बाहर निकाला श्रीर कन्या का हाथ पकडके कचे शब्द से कहा है कन्या उठ॥ ५५। तस्र उस का प्राण फिर स्नाया स्नीर खड़ तुरन्त उठी थ्रीर उस ने श्राचा किई कि उसे कुछ खाने की दिया जाय ॥ ५६ । उस की माता पिता विस्मित हुए पर उस ने उन की। स्नाज्ञा दिई कि यह जी हुया है किसी से मत कहा।

र्ट, भी भा ने अपने बारह शियों की सकट्ठे बुलाके उन्हें सब भूतीं की निकालने का श्रीर रागी की चगा करने का सामध्य श्रीर श्राधिकार दिया॥ २। श्रीर उन्हें ईक्टर के राज्य की कथा सुनाने श्रीर रागियो की चगा करने को भेजा॥ ३। श्रीर उस ने उन से कदा मार्ग के ४५। योशु ने कहा किस ने मुक्ते क्रूबा. जब सब लिये कुछ मत लेखा न लाठी न कीली न राटी न मुक्तर गये तब पितर ने थीर उस के सींगयों ने कहा स्प्रैय थीर दो दो ग्रंगी तुम्हारे पास न ही छै॥ ४। हैं गुरु लोग श्राप पर भीड लगाते थीर आप की जिस किसी घर में तुम प्रवेश करी उसी में रहे। दयाते हैं श्रार श्राप कहते हैं किस ने मुक्ते क्षूत्रा ॥ श्रीर वहीं से निकल जायो। ॥ ४ । जी की है तुम्हें ४६ । यीशु ने कहा किसी ने मुक्ते क्षूत्रा क्योंकि में ग्रह्या न करें उस नगर से निकलते हुए उन पर

'र्साची होने की सिये श्रीपने पांची की धूल भी काड़ हाला ॥ दें। या वे निकलके चर्वित्र सुसमाचार सुनाते और लोगों की चंगा करते हुए गांव गांव फिरे ॥

9। वीचाई का राजा देराद सब कुछ जो योशु करता या सुनके दुबधा में पड़ा को कि कितनों ने कहा योहन मृतकों में से जी उठा है ॥ ६। श्रीर कितनों ने कि एंलियाह दिखाई दिया है श्रीर श्रीरा ने कि श्राचे भविष्यद्वक्ताओं में से एक जी उठा है॥ ए। श्रीर टेराद ने कहा योहन का तो में ने सिर कटवाया परन्तु यह कीन है जिस के विषय में में ऐसी ब्रांत सुनता हूं. श्रीर उस ने उसे देखने चाहा॥

१०। प्रेरितों ने फिर खाके जो कुछ उन्हों ने किया था से योश को सुनाया थ्रीर वह उन्हें संग लेके वितर्यदा नाम एक नगर के किसी जगली स्थान में स्कान्त में गया ॥ १९। लोग यह जानके उस के पीछे हो लिये थार उस ने उन्हें ग्रृंहण कर इंग्लर के राज्य के विषय में उन से वार्त किई थ्रीर जिन्हीं की चंगा किये जाने का प्रयोजन था उन्हें चर्गा किया॥

१२। जब दिन ढेलने लगा तब बारह शिष्यो ने या उस से कहा लागों का विदा को जिये कि वे वारी स्नार की वस्तियां स्नार गांवां में जाके टिकी श्रीर भीजन पार्व क्योंकि इस यहां जंगली स्थान मे दैं। १३। उस ने उन से कहा तुम उन्हें खाने की देखी . वे वाले इमारे पास पांच राटियां श्रीर दो महोतियों से श्रीधक कुछ नहीं है पर दां इस जोके इन संध लागों के लिये भाजन मेलि लेवे तो द्वाय ॥ १४ । वे लोगा पाच सदम पुरुषों की खँटकल घे. उस ने अपने शिष्टों से कहा उन्हे पंचास पचास करको पाति पाति बैठाखो। १५। उन्दें। ने ऐसा किया थीर सभी की बैठाया॥ १६। तब उस ने उन पांच राटियां श्रीर दो नकलियां का ले स्वर्ग की श्रीर देखके उन पर आशीप दिई श्रीर उन्हें तीहके शिष्यों की दिया कि लोगी के ब्रागे रेखें ॥ १९। से सब खाको तृप्त हुए थीर जी टुकड़े उन्हों से बच रहे उन की वारह टोकरी उठाई गई॥

१६ । जब घेर एकान्त में प्रॉर्थेना केरता या थे।र शिष्य लेगा उसे के संग थे तींब उसे ने उने से पूछा

कि लोग क्या केंद्रते हें में कीन हू ॥ १९ । उन्हों ने उत्तर दिया कि वे आप की योहन वर्षातसमा देने-हारा कहते हैं परन्तु कितने एलियाह कहते हैं श्रीर कितने कहते हैं कि श्राले भिष्ठण्यहक्ताओं में से कीई जी उठा है ॥ २०। उस ने उन से कहा तुम क्या कहते हो में कीन हू. पितर ने उत्तर दिया कि ईश्वर का श्रीभियक्त जन ॥ २१। तब उस ने उन्हें दृढता से श्राज्ञा दिई कि यह बात किसी से मत कहा ॥ २२। श्रीर उस ने कहा मनुष्य के पुत्र की श्रवश्य है कि बहुत हु ख उठावे श्रीर प्राचीनां श्रीर प्रधान याजकों श्रीर श्रध्यापकों से तुच्छ किया जाय श्रीर मार हाला जाय श्रीर तीसरे दिन जी उठे॥

रहे। उस ने सभी से कहा यदि कोई मेरे पी है आने चाहे तो अपनी इच्छा की मारे और प्रतिदिन अपना क्रूण उठाके मेरे पी है आवे ॥ २४। कों कि जो कीई अपना प्राण बचाने चाहे से उसे खोवेगा परन्तु जो कीई मेरे लिये अपना प्राण खोवे से उसे बच्चांवेगा ॥ २४। जी मनुष्य सारे जगत की प्राप्त करे और अपने की नाण करे अण्वा गंवावे उस की क्या लाभ होगा ॥ २६। जी कीई मुक्त से और मेरी बातों से लजावे मनुष्य का पुत्र जब अपने और पिता के और पवित्र दूतों के रेण्टर्ण में आवेगा तब उस से लजावेगा ॥ २९। मे तुम से संच कहता हू कि जी यहां खंडे हैं उन मे से कीई कीई है कि जब ली ईच्छर का राज्य न देखें तब ली मृत्यु का स्वाद न ची खेंगे ॥

दे । इन वातीं से दिन ग्राठ एक के पीछे योशु पितर श्रीर योइन श्रीर याकूब की संग ले पार्थना करने की पर्व्यंत पर चक् गया ॥ २९ । जब वह प्रार्थना करता था तब उस के मुद्द का इप श्रीर ही हो गया श्रीर उस का वस्त्र उजला हुआ श्रीर चमकने लेगा ॥ ३० । श्रीर देखी दो मनुष्य अर्थात् मूसा ग्रीर पंलियाह उस के संग वात करते थे ॥ ३९ । वे तेजीमय दिखीई दिये श्रीर उस की मृत्यु की जिसे वह यिक्शलीम में पूरी करने पर था वात करते थे ॥ ३९ । पितर श्रीर उस के स्गियीं की श्रांदी नीद से मरी थी परन्तु वे जागते रहे श्रीर

उस का रेश्वर्फ श्रीर उन दे। मनुष्यों को जो उस के स्रा खड़े थे देखा ॥ ३३ । जब वे उस की पास से जाने लगे तब पितर ने यीशु से कहा हे गुरु हमारा यहां रहना श्रद्धा है . हम तीन हरे बनावें एक धाप के लिये एक मूसा के लिये खीर एक एलियाइ के लिये. यह नहीं जानता या कि क्या कहता या॥ ३४ । उस को यद कहते हुए एक मेघ ने था उन्हें का लिया श्रीर जब उन दोनों ने उस मेघ मे प्रवेश किया तव वे डर गये॥ ३५। कैंगर उस मेघ से यह शक्द हुआ कि यह मेरा प्रिय पुत्र है उस की सुना॥ ३६ । यह शब्द होने के पीके योगु स्रकेला पाया गया थ्रीर उन्हों ने इस की गुप्त रखा थ्रीर जी देखा था उस की कोई वात उन दिनों में किसी से न कही।

३७। दूसरे दिन जब वे उस पर्व्यंत से उतरे तव बहुत साम उस से था मिले॥ ३८। ग्रीर देखेा भीड़ में से एक मनुष्य ने पुकारके कहा है गुरु मे याप से विन्तो करता हु कि मेरे पुत्र पर हुछि को निये क्योंकि वह मेरा एकलाता है ॥ ३९। ग्रीर देखिये एक भूत उसे पक्रस्ता है श्रीर वह श्रवांचक्र चिल्लाता है श्रीर भूत उसे ऐसा मरीड़ता कि वह मुह से फीन बहाता है श्रीर उसे चूर कर कठिन से क्रोइता है। ४०। थै।र मे ने स्नाप के शिष्यों से विन्ती किई कि उसे निकार्ल परन्तु वे नहीं सके ॥ ४१। योशु ने उत्तर दिया कि हे श्रविक्वासी थीर हठीले लोगों मे कव लीं तुम्हारे संग रहूमा श्रीर तुम्हारी सहूमा . श्रपने पुत्र के। यहां ले था। ४२। बद्द थाता ही था कि भूत ने उसे पटकके मरोड़ा परन्तु यीशु ने अशुद्व भूत को डांटको लडको को चंगा किया थ्रीर उसे उस की दूसरे गांव की चले गये॥ पिता की सींप दिया॥ ४३। तब सब लोग ईरबर की महाशक्ति से अर्चामत हुए॥

४४ । जब समस्त लाग सब कामी से जा यीशु ने किये खर्चभा करते थे तब उस ने खपने शिष्यों से कहा तुम इन वातीं की ग्रपने कानों से रखे। क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों की द्वाय में पकड़वाया

8ई। उन्हों में यद विचार द्वीने लगा कि इम में से बड़ा कीन है। 89। योशु ने उन की मन का विचार जानको एक वालक की। लेकी अपने पास खडा किया ॥ ४८ । थ्रीर उन से कहा जो कोई मेरे नाम से इस वालक की ग्रष्ट्य करे वह सुके ग्रहक करता है श्रीर जी कीई मुक्ते ग्रहक करे यह मेरे भेजनेहारे को ग्रहण करता है. जो तुम सभी में स्रति होटा है बही बहा देशा॥

8ए। तव योदन ने उत्तर दिया कि दे गुरु इम ने किसी सनुष्य की श्राप के नाम से भृती की निकालते देखा थी। इस ने उसे वर्जा क्योंकि वह इसारे संग नहीं चलता है।। ५०। योशु ने उस से कहा मत वर्जी क्योंकि को इमारे विन्द्व नहीं है से इमारी ख्रोर है।

५१। जब उस के उठाये जाने के दिन पहुंचे तब उस ने यिख्शालीम जाने की खपना मन हुठ किया N ५२। खीर उस ने दूतीं की ख्रमने खारों भेजा सीर उन्हों ने जाको उस की लिये तैयारी करने के। शोमि-रोनियों के एक गांव में प्रवेश किया॥ ५३। परन्तु उन लेगों ने उसे ग्रहण न किया क्योंकि वह गिरू जेसे की ग्रीर जाने का मुंइ किये था॥ ५४। यद देखके **उस के शिष्य याकूब थार याइन बाले दे** प्रमुखाप की इच्छा द्वीय तो इम आरा के आकाश से ग्रिस्ने थ्रीर उन्हें नाथ करने की खान्ना देवें बैसा शंलयाह ने भी किया॥ ५५। परन्तु उस ने पीक्वे फिरको उन्हें डांटके कहा क्या तुम नहीं जानते हा तुम कैंचे खात्मा के छे। । ५६। मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के प्राय नाश करने की नहीं परन्तु वचाने की ग्राया है . तब वे

५७। जब वे मार्ग में जाते घे तब किसी मनुष्य ने यीशु से कहा है प्रभु जहां जहां स्नाप जायें तदां मै स्राप के पीछे चलूगा। ४८। यीशु ने उस से कहा लामड़ियों की मांदें ग्रीर ग्राकाण के पिकियों को बसेरे हैं परन्तु मनुष्य के पुत्र की सिर रखने का स्थान नहीं है।। ५९। उस ने दूसरे से कहा मेरे जायगा ॥ ४५ । परन्तु उन्हों ने यह वात न समभी पीछे था . उस ने कहा है प्रभु मुझे पहिले आके थीर वह उन से किपी थी कि उन्हें व्रुक्त न पडे थीर अपने पिता की गाइने दीनिये॥ ६०। यीशु ने उस वे इस घात के विषय में उस से पूकने की। इसते थे॥ से कहा मृतकी की श्रपने मृतकी की गाइने हे परन्तु

सू जाके रेश्वर के राज्य की क्या मुना ॥ ६१ । | मेर श्रीर सीदीन में किये जाते ती वहुत दिन बीते दूसरे ने भी कहा है प्रभु में आप को पीछे चलुंगा होते कि व टाट पहिने राख मे बैठके पश्चाताप परन्तु पदिले सुभे श्रपने घर के लेगों से विदा द्दोने दीजिये॥ ६२। यीशुने उस से कहा व्यपना द्वाच दल पर रक्षके जो कीई पीके देखे सा ईएटर के राज्य के योग्य नहीं है॥

१०. इस के पीके प्रभुने सत्तर बीर शिष्यी को। भी उद्दराको उन्हें दे। दे।

करके प्रर एक नगर थार स्थान का जलां वह ग्राप साने पर था श्रपने श्रामें भेला ॥ २ । श्रीर उस ने उन मे करा कटनी यहुत है परन्तु वनिहार घोडे है इस लिये कटनी के स्थामी से विन्ती करा कि वर व्यवनी कटनी में घनिष्टारीं की भेजे॥ ३। जावी देखा में सुम्दें मेमूर्र की नार्ए हुद्वारी के बीच में भेजता हा। 🞖 । न घैली न भोली न जूती ले जास्रो स्रीर मार्ग में किमी की नमस्कार मत करी ॥ ५। जिस किसी घर में तुम प्रवेश करें। पहिले कहा इस घर का कल्यारा रोग ॥ ई। यदि यदी कोई कल्यारा के येग्य है। तो तुम्दारा कल्याय उम पर ठदरेगा नहीं तो तुम्हारे पास फिर श्राविशा ॥ ७ । जी कुक उन्दों के यदा मिले काई दाते और घीते हुए उमी घर में रहा कोंकि यनिहार ग्रपनी यनि के याग्य है. घर घर मत फिरा॥ 🗀 जिस किसी नगर मे त्म प्रवेश करे। थ्रीर लेगा तस्ट ग्रष्टण करे वर्षा जे। कुछ तुम्हारे श्रामे रग्या जाय सा धास्त्रो ॥ ९ । श्रीर उस में के शोरीयों की चंगा करी कीर लोगों से फदो कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट पहुचा है। १०। परन्तु जिस किसी नगर में प्रवेश करे। श्रीर लोग तुम्हें ग्रहकान कर उन की महकी पर जाके करें।। ११। तुम्हारे नगर की धूल भी ने। इसे पर लगी है हम तुम्हारे श्रागे पेंक डालते हैं तीभी यह वानी कि ईंग्यर का राज्य तुम्हारे निकट पहुचा है। १२। में तुम से कहता हू कि उस दिन में उस नगर की दशा में मदीस की दशा सहने ये। य ही सी ॥

की ब्राप्ट्रवर्ष्य कर्म हुम्हों में किये गये हैं से यदि । वस

करते॥ १४। परन्तुः विचार के दिन में तुम्हारी दशा से सार क्षार सीटान की दशा सहने याग्य हाती॥ १५। थीर दे कफर्नाहुम जो स्थर्ग सी कचा किया गया है म नरक सो नीचा किया जायगा॥ १६ वो सुम्हारी -सुनता दे सा मेरी सुनता है थार जा तमई तुच्छ जानता है सा मुक्ते तृच्छ जानता है थीर जा मुक्ते तुच्छ जानता है से मेरे भेजनेटारे की तुष्क जानता है।

१९। तय वे सत्तर शिष्य यानन्द से फिर ग्राके बोले हे प्रमुखाय के नाम से भूत भी हमारे बश में हैं॥ १८। उस ने उन से कहा मै ने शैतान की विजली की नाई स्वर्ग से गिरते देखा॥ १९। देखा में तुम्हें सांपां थार विक्कूश्रों की रींदने का श्रीर शत्रु के सारे पराक्रम पर सामध्ये देता हू श्रीर किसी यस्तु से तुम्हें कुछ टानि न द्वागी॥ २०। तैंग्भी इस में यानन्द मत करी कि भूत तम्हारे वश में हैं परन्तु इसी में यानन्द करी कि तम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए है। २१। उसी घड़ी योशु खातमा में खानन्दित हुआ ग्रीर कहा है पिता स्वर्ग ग्रीर पृथिवी के प्रभु में तेरा धन्य मानता पूकि हूने इन बातों की ज्ञानवाने। थ्रीर युद्धिमानी से गुप्त रखा है थ्रीर उन्हे घालको पर प्रगट किया है . हां हे पिता क्योंकि तेरी दृष्टि में यही श्रव्छा लगा ॥ २२ । मेरे पिता ने मुक्ते सब कुछ सीपा है थै।र पुत्र कीन है से। कीई नहीं जानता क्षेत्रल पिता थे।र पिता कीन है सा कोर्इ नदीं जानता केवल पुत्र ग्रीर वही जिस पर पुत्र उसे प्रगट किया चादे ॥ ५३। तब उस ने श्रपने श्चिप्यों की थ्रीर फिरके निराले में कदा की तुम देखते दे। उसे जी नेत्र देखें से। धन्य दें॥ २४। क्योंकि में तुम से कदता हू कि जी तम देखते ही उस की बहुतेरे भविष्यद्वकाण्री ग्रीर राजाणी ने देखने चाहा पर न देखा थे। र जो तुम सुनते दी उस की सुनने चाहा पर न सुना॥

२५। देखा किसी व्यवस्थापक ने उठके उस की १३। टाय तू कोराजीन . दाय तू बैतसैदा . | परीक्षा करने की कदा दे गुरु कीन काम करने से पठता है। २९। उस ने उत्तर दिया कि तू परमेश्वर व्यपने ईष्टर की व्यपने सारे मन से ग्रीर 'व्यपने सारे प्राण से श्रीर अपनी सारी शक्ति से थार अपनी सारी युद्धि से प्रेम कर कीर अपने पड़े सी की अपने समान प्रेम कर॥ २८ । योशुने चस से कदा हूने ठीक उत्तर दिया है. यह करती तू जीयेगा॥ २०। परन्तु उस ने अपने तर्द धर्मी ठएराने की इच्छा कर यीश से कटा मेरा पड़े सी कीन है ॥ ३०। यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यिष्णालीम मे यिरोडा की जाते हुण डाकूकी के टाथ में पडा जिन्हों ने उस के यस्त्र उतार लिये थीर उसे घायल कर श्रधमृष्या क्रीडके चले गये॥ ३१। स्योग से कोई याजक उस मार्ग से जाता या परन्तु उसे देखके साम्दने से दोको चला गया॥ ३२। इसी रीति से एक लेवीय भी जब उस स्थान पर पतुचा तब स्राक चसे देखा ख्रीर साम्दने से दोको चला गया ॥ ३३ । परन्तु रक शामिरीनी पांचक उस म्यान पर स्नाया थीर उसे देखके दया किई॥ ३४। श्रीर उस पास जाक उस के घावा पर तेल थीर दाख रस कालके पट्टियां बांधीं थार उसे खपने ही पशु पर बैठाके सराय में लाको उस की सेवा किई॥ ३५। विद्यान द्युर उस ने वाटर आ दे। मृकी निकालके भीठियारे को दिई थै। र उस से कहा उस मनुष्य की सेवा कर थीर जो कुछ तेरा थीर स्रोगा से मे सब फिर क्राकरा तब तुमें भर देकरा।। ३६। से तू वया समभता है जो डाक्रूयों के एाय में पड़ा उस जा पडोसी इन तीनां से से कीन था॥ ३९। व्यवस्थापक ने कहा यह जिस ने उस पर दया कि ई. तय यी श् ने उस से कटा जा तू भी वैसादी कर ॥

३८। उन्दों के जाते दुए उस ने किसी गांव में प्रवेश किया थीर मर्था नाम एक स्त्री ने प्रपने घर मे उस की पटुनई किई ॥३९। उस की मरियम नाम एक र्काइन घो का योशु के चरका के पास बैठके उस का उत्तम कुनती **घी ॥ ४०। परन्तु मर्था बहुत** सेवकाई सं-यभी हुई घी ख्रीर वह निकट स्राके वाली

में उस से करा व्यवस्था में प्या लिखा है .'तू कैसे |'मुके' अकेली सेवा करने का क्रोड़ी है . इस लिये उसे थ्याचा दीजिये कि मेरी सहायता करे ॥ ४१ । यीश् ने उस की उत्तर दिया दे मर्था दें मर्था हू यहूर वाता के लिये चिन्ता करती खीर घवरासी है। ४३। परन्तु एक वात स्राध्ययक है . श्रीर मरियम ने उस उत्तम भाग की चुना है से। उस से नहीं लिया जायगा।

> ११ • जा व्या योशु थक स्थान में प्रार्थना करता था ज्यों उस ने समाप्ति किई त्यों उस के शिष्यों में में एक ने उस से कहा है ० भु तैसे योदन ने अपने शिष्यों की नियाया तैसे आप दर्म prर्थना करने की कियाइये॥ २। उस ने उन मे कष्टा जय तम प्रार्थना करे। तय कद्दो हे एमारे स्वर्ग-वासी पिता तेरा नाम पवित्र किया जाय तेरा राज्य श्राठ तेरी इच्छा बीचे स्वर्श में बैसे पृष्टियो पर पूरी द्याय ॥ ३ । इमारी दिन भर की राठी प्रतिदिन दम दे ॥ 🞖 । भीग हमारे पापी को समा कर क्लेकि इस भी ख्रपने घर गक ऋगो को समा करते हैं और दर्म परीका में मत डाल परन्तु दुष्ट में घचा॥

५। श्रीर उम ने उन में करा तुम में से कीन दे कि उस का एक मित्र होय फ्रीर बह ग्राधी रात की दस पास जाके उस से फंदे कि दे मित्र सुके तीन राटी उधार दीनिये॥ ६। ययोकि एक पाँचक मेरा मित्र मुक्त पाम खाया है खीर उम को खारी रखने की मेरे पास फुक नहीं है॥ 9। श्रीर बद भीतर से **उत्तर देवे कि मुक्ते दुग्दान देना श्रव तो द्वार मृदा** गया है थीर मेरे वालक मेरे संग साये हुए हैं में उठके तुभे नदीं दे सकता हू॥ 🕻 । मै तम से कदता हूं ना वर इस लिये नहीं उसे उठके देशा कि उस का मित्र है तीभी उस के लाज क्रोडके मांगने के कारक चटके उस के। जितना कुछ ग्रायश्यक दे। उतना देगा॥ ९। श्रीर में तुम्दों से कदता दू कि मांगी ता तुम्हे दिया जायंगा कूंठा ता तुम पास्रोगे खट-खटाय्रो सा सुम्हारे लिये खाला जायगा॥ १०। क्योंकि को कोई मांगता है उसे मिलता है और का ठूढ़ता है सा पाता है ग्रीर का यटखटाता है उस दे प्रभु वंगा श्राप की सीच नहीं है कि मेरी ब्राप्टिन ने | के लिये खाला जायगा ॥ ११। तुम में से कीन पिता

द्दीगा जिस से पुत्र रे। टी मांगे क्या वद उस की पत्थर जिहा से निकला फिर जालंगा ॥ २५,। श्रीर वह देशा . श्रीर को वह मक्ली मांगे तो क्या वह मक्ली प्राक्षे उसे भाड़ा बुहारा सुधरा पाता है ॥ २६ । की सन्ती उस की सांप देशा ॥ १९। अध्या जी वह तव वह जाके अपने से अधिक दुष्ट्र सात श्रीर भूती थाडा मारो ते। क्या वह उस की बिच्छू देशा॥ १३। सा यदि तुम खुरै द्वाके अपने लड़का का अच्छे दान हेने जानते हो तो कितना श्रधिक करके स्वर्शीय पिता उन्हा की जी उस से मांगते है पवित्र शातमा हेगा।

१४। योशु एक भूत.को को गूगा घा निकालता था. जस्र भूत निकल गया तस्र सह गूगा बीलने लगा थार लागों ने अचभा किया॥ १५। परन्तु उन में से कोई कोई वाले यह ता वालीजवल नाम भूते। के प्रधान की सहायता से भूतें। की निकालता हैं॥ १६। फ़ीरों ने उस की परीचा करने की उस से क्राकाश का एक चिन्द मागा ॥ १७ । पर उस ने उन के मन की बातें जानके उन से कहा जिस जिस भूतों की निकासता हूं ती तुम्हारे सन्तान किस की सदायता से निकालते हैं. इस लिये वे तुम्हारे न्याय से भूतों की निकालता हू तो श्रवश्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे पास पहुच चुका है ॥ २१। जब हिषयार वांधे, दुर बलवन्त श्रपने घर की रखवाली करता है तब उस की सर्पात्त क्षुश्रल से रहती है। २२। परन्तु जब वह जो उस से श्राधिक वलवन्त है उस पर श्रा जिन पर वह भरोसा रखता था क्वीन लेता थीर उस निर्मल है तब तेरा सकल शरीर भी **उ**जियाला है का जूटा हुया धन बांटता है ॥ २३ । की मेरे स्रा बटोरता से विष्यराता है।

को ले आता है और वे भीतर पैठके वद्यां बोस करते है थ्रीर उस मनुष्य की पिकली दशा पहिली से व्यरी देशती है।

२९। यह यह वाते कहता ही था कि भीड़ मे से किसी स्त्री ने कर्चे ग्रव्द से उस से कहा धन्य वह गर्भ जिस ने तुभी धारण किया थार वे स्तन जा तू ने पिये॥ २८। उस ने कहा द्वापर लेही धन्य है जो ईश्टर का वचन धुनको पालन करते है ॥

रें । जब बहुत लागी की भीड़ एकट्टी होने लगी तब वह कहने लगा कि इस समय के लेगा दुष्ट है . वे चिन्द ठूठते है परन्तु कोई चिन्द उन को नही दिया जायगा केवल यूनस भविष्यद्वन्ता का राज्य में पूठ पढ़ी है वह राज्य डजड़ जाता है ख्रीर चिन्ह ॥ ३०। जैसा यूनस निनिवीय लोगों की जिये घर से घर जो विमाइता है से नाथ द्वाता है। चिन्ह था वैसा ही मनुष्य का पुत्र इस समय के १८। श्रीर यदि श्रीतान में भी पूट पढ़ी है तो उस लोगों के लिये द्वागा ॥ ३१। दिच्य की राखी विचार को राज्य क्योकर ठहरेगा . तुम लोग तो कहते हो के दिन में इस समय के मनुष्यों के सग उठके उन्हें कि मैं वालिज्वल की सहायता से भूतों की निकालता होपी ठहरावेगी क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनन ष्ट्र॥ १९ । पर यदि मे वार्लाजबूल की सदायता से की पृष्यियों के अन्त से आर्ड सीर देखे। यहाँ एक है जो सुलेमान से भी बड़ा है ॥ ३२ । निनिब्रो के लाग विचार की दिन में इस समय को लोगों की सग करनेहारे देंग्रे॥ २०। परन्तु जो मैं ईश्टर की उगली खड़े दे। उन्हें दायी ठ्हरावेंगे क्योंकि उन्हें। ने यूनस का उपदेश युनके पत्रचात्ताप किया श्रीर देखा यहा रक दै जो यूनस संभी वड़ा है॥

३३। कोई मनुष्य दोपक की वास्के ग्रुप्त मे श्रयवा वर्तन के नोचे नही रखता है परन्तु दीवट पर कि जो भीतर खाबे से उजियाला देखें॥ ३४। पहुचकर उसे जीतता है तब उस के संपूर्ण हाँचयार शरीर का दीपक ग्राख है इस लिये जब तेरी ग्राख परन्तु जब वह बुरी है तब तेरा शरीर भी खांधयारा नहीं है सो मेरे विरुद्ध-है, छीर जो मेरे सम नहीं है ॥ ३५। सो देख लो कि जो न्वोति तुक में है से। यधिकार न द्वीवे ॥ ३६। यदि तेरा सकल शरीर रेष्ठि। जब अशुह भूत मनुष्य से निकल जाता है जिज्याला हा थार उस का कोई अश अधियारा न हो तय सूखे स्थाना में विश्वाम कूठता फिरता है परन्तु तो जैसा कि जब दीपक अपनी चमक से तुमें ज्याति, जब, नहीं पाता तब कहता है कि मैं अपने घर में देखे तैसा ही वह सब प्रकाशमान होगा ॥ ने उस से विन्ती किई कि मेरे यहां भाजन की जिये श्रीर वह भीतर जाके भाजन पर वैठा ॥ ३८ । फरीशी ने जब देखा कि उस ने भाजन के पाँछले नहीं धोया तब श्रचभा किया॥ ३९। प्रभुने उस से कहा श्रव तुम फरीशी लाग कटोरे श्रीर शाल की बाहर बाहर शुद्ध करते ही परन्तु तुम्हारा श्रन्तर अधेर और दुष्टता से भरा है ॥ ४०। है निर्वृद्धि लोगी जिस ने बाहर की बनाया वया उस ने भीतर की भी नहीं बनाया॥ ४१। परन्तु भीतरवाली बस्तुग्री को दान करी ती देंगा तुम्हारे लिये सब कुछ गूह है। ४२। परन्तु हाय तुम फरीशिया तुम पादीने श्रीर श्रारूदे का श्रीर सब भाति के सागपात का दसवा ग्राग्र देते हा परन्तु न्याय का ग्रीर ईश्वर के प्रेम को उल्लघन करते हैं। इन्हें करना ग्रीर उन्हें न क्रोड़ना उचित था॥ ४३। घाय तुम फरीशियो तुम्हे सभा के घरे। में कचे श्रासन श्रीर वाजारी में नमस्कार प्रिय लगते है। ४४। द्याय तुम कपटी श्रध्यापको श्रीर फरीशियो तुम उन कवरी के समीन द्या जा दिखाई नहीं देती थ्रीर मनुष्य जा उन के कपर से चलते है नही जानते है।

४५। तब व्यवस्थापको में से किसी ने उस की उत्तर दिया कि हे गुरु यह वात कहने से श्राप हमे। की भी निन्दा करते है। ४६। उस ने कदा दाय तुम व्यवस्थापको भी तुम वे।भे जिन की उठाना कठिन है मनुष्याे पर लांदते दा परन्तु तुम श्राप उन वोभों को श्रपनो एक उगलो से नहीं कूते हो ॥ ४७ । द्याय तुम लोग तुम भविष्यद्वक्ताक्षा को कवर वनाते हो जिन्हे तुम्हारे पितरा ने मार डाला॥ ४८। सा तुम अपने पितरीं के कामी पर साची देते देा श्रीर चन में सम्मति देते हो क्योंकि उन्हों ने तो हुन्हें मार हाला ग्रीर तुम उन की कबरे बनाते हों॥ ४९। इस लिये ईप्रवर के ज्ञान ने कहा है कि मै उन्हां के पास भविष्यदुक्ताओं श्रीर प्रेरितो की भेर्नुगा श्रीर वे उन में उकितनों की मार डालींगे ग्रीर सताविगे॥ Vo । it हाविल के लेाहू से लेके जिखरियाह के

३७। जब योशु वात करता था तब किसी फरोशी | किया गया जितने भविष्यद्वक्तास्री का लाटू जगत की चत्पति से बहाया जाता है मब का लेखा इस ममय के लोगो। से लिया जाय ॥ ५१। दां मे सुम से कहता ष्ट्र उस का लेखा इसी समय के लोगी से लिया जायगा ॥ ५२ । राय तुम व्यवस्थापकी तुम ने सान की कुर्जा से सिई है. तुम ने खाप ही प्रवंश नही किया है श्रीर प्रवेश करने तारी की वर्जा है।

५३। जय यह उन्हों में यह याते कहता था तव श्रध्यापक श्रीर फरीशी लाग निपट बैर करने थ्रीर यपुत याता के विषय में उसे कदवाने लगे॥ ५४। श्रीर दांब ताकते हुए उसके मुर मे आहुक पकड़ने चाहते घे कि उस पर द्वाप समार्थ ॥

१२. जुम समय में सारों लाग एक हु एग यहां ला कि एक हूसरे पर गिरे पडते घे इस पर योश श्रपने शिष्यों से परिले करने लगा कि फरीणियों के स्तमीर में क्रार्थात् कपट में चै।कम रहे। ॥ २ । कुछ किया नहीं है के। प्रगट न किया जायगा श्रीरंन कुछ गुप्त दे जा जाना न जायगा ॥ ३ । इस लिये जा फुंछ तुम ने श्रीधियारे में यहा है सा उजियाले में मुना जायगा थीर जा तुम ने कोठरियों में कानों में कला है सा काठा पर में प्रचार किया जायगा॥ ४। में तुम्टों से ली मेरे मित्र हा फहता हू कि जी गरीर की मार डालते है परन्तु उस के पीके थार कुक मनी कर मजते हैं उन से मत हरो॥ ४। मै तुम्हें वताकंगा तुम किस से डरें। घात करने के पीके नरक में डॉलने का जिस को ऋधिकार है उसी से डरो . हा में तुम से कहता हू उसी से डरा॥ ६। वया हा पैसे में पांच गौरैया नहीं विकती तीमी ईंग्वर उन में से एक की भी नहीं भूलता है॥ ९। परन्तु तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने पुर है इस लिये मत हरी तुम बहुत गीरैयाक्रा से क्राधिक माल के द्वा॥ 🖺 । में तुम से करता हू जो कोई मनुष्यों के ब्रामे मुक्ते मान सेव चर्चे मनुष्य का पुत्र भी ईश्वर के दूती के बागे मान लेगा ॥ ए। परन्तु को मनुष्यी के स्नागे मुक्ते नकारे लाहू तक जी बेदी थ्रीर मन्दिर के बीच में घात से ईश्वर के दूती के आगे नकारा आयगा क

१०। जो कोर्इ मनुष्य के पुत्र के विरोध में बात करें। बड़े हो ॥ २४ । तुम में है कीन मनुष्य चिन्ता करने वह उस के लिये समा किई जायगी परन्तु जा पवित्र ब्रात्मा की निन्दा करे यह उस के लिये नही चमा क्रिई जायगीं ॥ ११ । जब लेगा तुम्दें सभायों थ्रीर श्रध्यक्षों थीर श्रधिकारियों के श्रागे ले जावे तव किस रीति से प्रथवा क्या, उत्तर देखीरी प्रथवा क्या करोगे इस की चिन्ता मत करा ॥ १२। व्योकि जा कुछ करना उचित होगा से पवित्र ग्रात्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखावेगा ॥

१३। भीड़ में से किसी ने उस से कहा हे गुक मेरे भाई से कहिये कि पिता का धन मेरे संग्र बांट लेवे॥ १४ । उस ने उस से कहा है मनुष्य किस ने मुमे तुम्दां पर न्यायी अथवा वाटनेहारा उद्दराया॥ १५। भार उस ने लागों से कदा देखा लाभ से बचे . रदी क्योंकि किसी की धन बहुत दीय तीभी उस का जोवन उस के धन स नहीं है। १६। उस ने उन्दे। से एक दृष्टान्त भी कहा कि किसी धनवान मतुष्य की भूमि में बद्दुत क्रुक उपजा॥ १९। तब यह अपने मन में विचार करने लगा कि मै वया काद क्यों कि सुक्त की श्रापना श्रञ्ज रखने का स्थान नहीं है॥ १८। श्रीर उस ने कहा में यही करना में अपना वर्खारिया तोडके वही वड़ी वनाजगा श्रीर चहा श्रपना सब श्रम श्रार श्रपनी संपत्ति रखूंगा॥ १९। थ्रीर मे श्रपने मन से कड़्गा दे मन तेरे पास बहुत वरसे। को लिये बहुत संपत्ति रखी हुई है विश्राम कर खा पी सुख से रह ॥ २०। परन्तु ईप्रदर ने उस से कहा दे मूर्ख इसी रात तेरा प्राया तुम से ले लिया जायगा तव जा कुछ तू ने एकट्ठा किया है से। किस का देशा॥ २१। जो ग्रापने लिये धन बटोरता दै श्रीर ईश्वर की स्रोर धनी नहीं है से ऐसा ही है॥

२२ । फिर उस ने श्रपने शिष्यों से कहा इस लिये मै तुम से कदता हू श्रापने प्राया की लिये चिन्ता मत में तुम से सच कहता हू वह कमर बांधकी उन्हे करो कि इस क्या खायेंगे न शरीर के लिये कि क्या पहिरों।। २३। भोजन से प्राय ख्रीर वस्त्र से शरीर वड़ा है।। २४। की वी की देख ली: व न वीते है न लवते है उन को न भंडार न खता है तीभी ३९। तुम यह जानते हो कि यदि घर का स्वामी

मे श्रपनी श्रायुकी देौड़ की एक द्वाप भी बढ़ा सकता है। रे६। से। यदि तुम स्रति, होटा, काम भी नहीं कर सकते हो तो श्रीर बाता के लिये कीं चिन्ता करते हो॥ २९॥ से। सन पूली की देख ले। वे कैंगे, वकते हैं. वे न परिश्रम करते है न कातते है परन्तु में तुम से कहता हू कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उन में से एक के तुल्य, विभाषित न था॥ २८। यदि ईश्वर घास की, जी श्राज खेत, मे है श्रीर कल चूरहें में भोकी जायगी ऐसी बिभूपित करता है तो है अरुपीबश्वासिया कितना आधिक करको वह तुम्हे पहिराविशा॥ २९। तुम यह खोज मत करी कि इम क्या खायेंगे अपवा क्या ,पीयेंगे और न सरेह करो ॥ ३०। जगत के देवपूजक लाग इन सव बस्तुश्रो का खोज करते है श्रीर तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन बस्तुश्री का प्रयोजन है।। ३१। परन्तु इंध्वर के राज्य का खोज करी तव यह सव बस्तु भी तुम्हें दिई नायेगी ॥ ३२। दें क्षेटे सुख्ड मत हरी क्यों कि तुम्हारे पिता की तुम्दे राज्य देने से प्रसन्नता है ॥ ३३। श्रपनी सपत्ति बेचको दान करा . श्राजर, घैलियां, श्रीर ,श्राचय धन श्रपने लिये स्वर्ग में एकट्ठा करे। जहां चार नहीं पहुचता है थोर न कीड़ा विगाड़ता, है ॥ ३४,। क्योंकि जहा तुम्दारा धन है तहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगाः॥ .

३५। तुम्हारी कमरें बधी ग्रीर दीपक जलते रहें॥ ३६। ग्रीर तुम उन मनुष्यों के समान होखी जी श्रपने स्वामो की बाट देखते हैं कि वह विवाह से क्रम लैं। देशा इस लिये कि जब वह स्राके द्वार खटखटावे तव वे उस के लिये तुरन्त ,खोलें ॥ ३७। वे दास धन्य, है जिन्हें स्वामी श्राके जागते पावे. भाजन पर वैठावेगा श्रीर श्राके उन की सेवा करेगा। ३८। जो वह दूसरे पहर खावे खखवा तीसरे पहर ब्रावि ब्रीर ऐसा ही पावे तो वे दास धन्य है। र्देश्वर उन की पालता है . तुम पिछियों से कितने जानता चार किस घड़ी आवेगा ते। वह जागता

रहता थीर अपने घर में ईंघ पड़ने न देता॥ ४०। इस लिये तुम भी तैयार रहे। क्योंकि निस घड़ी का श्रनुमान तुम नहीं करते देा उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र श्राविशा ॥ ४१ । तव पितर ने उस से कहा हे प्रभुक्या खाप ६ में से खणवा सव लोगो से भी यह द्रप्टान्त कहते हैं ॥ ४२। प्रभू ने कहा वह विश्वास-याग्य श्रीर वृद्धिमान भडारो कीन है जिसे स्वामी श्रपने परिवार पर प्रधान करेगा कि समय मे उन्हें सीधा देवे ॥ ४३ । वह दास धन्य है जिसे उस का स्वामी श्राके ऐसा करते पावे॥ ४४। मै तुम से सच कद्यता टू बद्द उसे अपनी सब सपति पर प्रधान करेगा ॥ ४५ । परन्तु जो वह दास श्रपने मन मे कहे कि मेरा स्वामी बाने में बिलम्ब करता है कीर दासों थ्रीर दासिया की मारने लगे थ्रीर खाने पीने थ्रीर मतवाला द्वाने लगे॥ ४६। तो जिस दिन वह वाट नेाहता न रहे ग्रार निम घड़ी का वह श्रनुमान न करे उसी में उस दास का स्वामी श्रावेगा थीर उस की वड़ी ताहना देके खिवखासियों के संग उस का ग्रंभ देगा॥ ४९। वह दास के। श्रपने स्वामी की इच्छा जानता था परन्तु तैयार न रहा कीर उस की इच्छा के समान न किया बहुत सी मार खायगा परन्तु जो नहीं जानता था खीर मार खाने के याग्य काम किया से। घोड़ी सी मार खायगा॥ ४८। थीर जिस किसी की वहुत दिया गया है उस से वद्दुत मांगा जायगा थैार जिस की लेगो। ने बहुत सोंपा दै उस से वे श्राधिक मांग्रेगे॥

 पताद अपनी सास के विरुद्ध अलगा अलग दोंगे॥

भेश । श्रीर भी उस ने लोगों से कहा जब सुम
मेघ की पश्चिम से उठते देखते हो तब सुरन्त कहते
हो कि मड़ी श्राती है श्रीर ऐसा होता है ॥ ५५ ।
श्रीर जब दिख्ण की वयार चलते देखते हो तब
कहते हो कि घाम होगा श्रीर वह भी होता है ॥
५६ । हे कपंटियो तुम धरती श्रीर ग्राकाश का स्प
चीन्ह सकते हो परन्तु इस समय की क्योंकर नहीं
चीन्हते हो ॥ ५७ । श्रीर जो उचित है उस की तुम
श्राप ही से क्यों नहीं विचार करते हो ॥ ५८ । जब
तू श्रपने मुदूर्ड के सग श्रध्यव के पास जाता है मार्ग
हो में उस से कूटने का यह कर ऐसा न हो कि वह
तुमें न्यायो के पास खींच हो जाय श्रीर न्यायो तुमें
प्यादे को सेपि श्रीर प्यादा तुमें वन्दीगृह में हाले ॥
५९ । में तुम से कहता हू कि जब लें तू की हो
की हो भर न देव तब लें वहां से कूटने न पावेगा ॥

समय में कितने लोग क्या पहुंचे कीर उन गालीलियों के विषय में जिन का लेखू पिलात ने उन की बिलदानों के उग मिलाया था यीश से बात करने लगे।। २। उस ने उन्हें उत्तर दिया क्या तुम समभते हैं। कि ये गालीली लोग सब गालीलियों से क्रिंगिक पापी थे कि उन्हें। पर ऐसी विपत्ति पड़ी।। ३। में तुम से कहता हू से नहीं परन्तु जो तुम परचाताप न करो तो तुम सब उसी रोति से नष्ट होगे।। ४। क्रिंगि सब स्था तुम समभते हैं। कि वे क्रिंगिश होगे। ४। क्रिंगि सब स्था तुम समभते हैं। कि वे क्रिंगिश होगे। ४। क्रिंगि सब मनुष्यों से जो यिक्श लीम में रहते थे क्रिंगिक क्रिंगिश स्था पर परचाताप न करो तो तुम सब उसी रोति से नष्ट होगे।। ६। उस ने यह द्याना भी कहा कि क्रिंगी सबस है। उस ने यह द्याना भी कहा कि क्रिंगी सबस है। उस ने यह द्याना भी कहा कि क्रिंगी सबस है। उस ने यह द्याना भी कहा कि क्रिंगी सबस है। उस ने यह द्याना भी कहा कि क्रिंगी सबस है। उस ने यह द्याना भी कहा कि क्रिंगी सबस है। उस ने यह द्याना भी कहा कि क्रिंगी सबस है। उस ने यह द्याना भी कहा कि क्रिंगी सबस है। उस ने यह द्याना भी कहा कि क्रिंगी सबस है। उस ने यह द्याना भी कहा कि क्रिंगी सबस है। उस ने यह द्याना भी कहा कि क्रिंगी सबस हो।

ई। उस ने यह दृष्टान्त भी कहा कि किसी मनुष्य की दाख की बारी में एक गूलर का वृत्त लगाया गया था थार उस ने खाके उस में फल ढूंढा पर न पाया ॥ ७। तब उस ने माली से कहा देख में तीन बरस से खाके इस गूलर के वृत्त में फल ढूंढ़ता हू

٩٥**٤**.

से ऐसा जादा कि निवास मिलकर एक हा गया। 98। फिर्नियास को कपर को संख्र को लिये उस ने वकरों के वाल के स्यारह पट बनाये॥ १५। रक एक पट की लवाई तीस हाथ श्रीर चौहाई चार द्वाय की हुई थीर ग्यारहीं पट एक ही नाप के वने ॥ १६ । इन से से उस ने पाँच पट ग्रलग थीर क पट थला जोड़ दिये॥ १०। श्रीर जहां दोनों जाहे गये वहां की होरी में उस ने पचास पचास फोलयां लगाई ॥ १८ । श्रीर उस ने तब के जोडने के लिये पीतल के पचास श्रंकां इ बनाये जिस से वह एक हो जार ॥ १९ । श्रीर उस ने संबू के लिये लाल रंग से रंगी हुई मेठीं की खालें। का रक खोदार श्रीर उस के जपर के लिये मुद्दसीं की खालों का भी रक खोडार बनाया॥

े २७। फिर उस ने निवास की लिये बबूल की लकरों के तखता की खंडे रहने के लिये बनाया। २१। एक एक तखते की लवाई दस द्वाप छै।र ची डाई डेंक द्वाथ की दुई ॥ २२ । एक एक तप्बते मे एक दूसरी से जोसी हुई दो दो चूले बनी निवास की सब तखती के लिये उस ने इसी भारत बनाई ॥ २३। श्रीर उस ने निवास के लिये तस्ततीं की इस रीति से बनाया कि दक्किवन स्नार बीस तखते लगे। २४। थ्रीर इन बीसे। तखते। के नीसे चादी की चालीस कुर्सिया अर्थात् रक रक तखते के नीचे चस की दी चूली के लिये उस ने दी क्रु कियां बनाई ॥ २५। ग्रीर निवास की दूसरी ग्रलंग श्रर्थात् उत्तर क्रीर के लिये भी उस ने बीस तखते स्ननाये॥ २६ । ग्रीर इन के लिये भी उस ने चांटी की चालीस कुर्सियां स्त्रधात् एक एक तस्त्रते के नीचे देा दी कुर्सियां बनाई ॥ २०। श्रीर निवास की पिछली ष्प्रलगं प्रार्थात् प्रोच्छम श्रीर के लिये उस ने छः तस्तते बनाये॥ २८। स्त्रीर पिक्ली स्नला में निवास

साम्दने हुई ॥ १३ । श्रीरं उस ने साने के पचास | उस ने दोनों को नों के लिये उने दोनों तखतों का म्राकर बनाये थें।र उन के द्वारा पटे। की एक दूसरे हिस्स ऐसा ही बनाया ॥ ३०। सी प्याठ तस्त्रते हुए थीर उन की चांदी की सालेइ कुर्सियां दुई अर्थात् रक रक तखिते के नीचे दो दी कुर्सियाँ हुई ॥ ३९। फिर उस ने बबूल की लक्का के बंदे बनाये श्रार्थात् निवास की एक श्रासंग्र के तखती के लिये पांच बेंडे, ३२। श्रीर निवास की दूसरी अलंग के तखतों के लिये पांच बेहे थीर निवास की का अला पिछ्डम श्रीर पिछले भारा में घी उस के लिये भी पाच बनाये॥ ३३। ग्रीर उस ने बीचवाले बेंड्रे की तखतीं की मध्य में तबू के एक सिरे से दूसरे सिरे लें पहुंचने की लिये बनाया॥ ३४। श्रीर तखतीं की उस ने सेाने से मठा श्रीर वेहें। के घर का काम देनेहारे कड़े। की सोने के वनाया 'खीर खेंडा की भी साने से मढ़ा॥

> अध । फिर उस ने नीले बैंजनी खीर लाही रंग के कपड़े का थ्रीर बटी हुई सूक्ष्म सनीवाले कपड़े का बीचवाला पर्दा बनाया बह कठाई की काम किये हुए कार्यको को साथ बना॥ ३६ । ग्रीर उस ने उस के लिये बवूल के चार खंभे बनाये श्रीर उम को सोने से मढ़ा उन की आंकहियां सोने की बनी थ्रीर उस ने उन के लिये चांदी की चार कुछिंया कालीं ॥ ३७ । श्रीर उस ने तंत्र के द्वार के लिये नोले बैजनो थे।र लाही रंगक कपड़ेका थे।र बटी हुई मूक्स सनी के कपड़े का ककाई का काम किया हुआ। प्रदी खनाया ॥ ६८ । स्त्रीर उस ने श्रिकां ड़ियों समेत उस के पांच खंमे भी बनाये श्रीर चन को सिरो ख्रीर जीडने की कहें। की सीने से मका क्षीर उन की पांच कुर्कियां पीतल की बनी।

३७ फिर बसलेल ने बबूल की लक्ष हो के सन्दूक की बनाया उस की लंबाई ग्रहाई हाथ चौहाई देव हाथ थार कवाई हेठ हाथ की हुई ॥ २। खीर उस ने उस की भीतर के कीनी के लिये उस ने दें। तखते बनाये॥ बाहर चेखि सेने से मठा खीर उस की चारी खार र्रा थीर घेनीचे से दो दो भाग के बने थीर दोनों। से।ने की बाद बनाई ॥ ह। थीर उस के खारी भाग कपर के सिरे ला एक कड़े में मिलाये गये पायें पर लगाने की उस ने सोने के चार कड़े ठाले

पर नहीं पाता हूं. उसे काट डाल यह भूमि की कों निकम्मी करता है। दि। माली ने उस की उत्तर दिया कि हे स्थामी उस की इस घरस भी रहने दीक्षिये कय लों में उस का घाला खोदके खाद भदा ए। तब जी उस में फल लगे ती भला. नहीं ती पीके उसे कटया डालिये।

१०। विधान के दिन यीश एक सभा के घर मे उपदेश करता था॥ १९। श्रीर देखी एक स्त्री थी जिसे श्रठारत यरम से गक दुर्बल करनेवाला भूत स्ताा था गार यह क्यही थी ग्रीर किसी रीति से श्रापने की सीधीन कर सकती थी। १२। यीशुने उसे देखके अपने पास युलाया और उस से कहा दे नारी तृ व्यपनी दुर्व्यक्षता से हुडाई गई है॥ १३। तब उस ने उस पर शाय रखा थार घट तुरना सीधी हुई ग्रीर ईब्र्टर की म्तुति करने लगी ॥ १४ । परन्तु यीश ने विश्वास के दिन में चगा किया इस से सभा का प्रध्यन रिसियाने लगा श्रीर उत्तर दे लोगों से कहा क दिन है जिन में काम करना उचित है से उन दिनों सं श्राके चर्री किये जास्री स्रीर विश्राम के दिन में नहीं॥ १५। प्रमुने उस की उत्तर दिया कि दे कपटी वया वियास के दिन तुम्दों से से १र म्क मपने यैल प्रथया गदरे की घान से खोलके जल पिलाने के। मदीं ले जाता ॥ १६। धार क्या उचित न या कि यह न्त्री ना इत्राहीम की पुत्री है निसे र्गतान ने देग्रा ग्रहारहं वरस से वाध रखा घा विषाम के दिन में इस वधन से खाली जाय॥ १७। बय उम ने यह वार्ते कहीं तव उस के सव विरोधी लोक्बत दुग ग्रीर समन्त लोग सब प्रताप के कर्मी के लिये जी बद करता या खानन्दित हुए॥

१८। फिर उस ने कहा ईश्वर का राज्य लिस के ममान है श्रीर में उस की उपमा किस से हें जा।। १८। यह राई के एक दाने की नाई है जिसे किसी मनुष्य ने लेके श्रपनी द्यारी में द्याया श्रीर वह वड़ा श्रीर वहा पेड़ हा गया श्रीर श्राकाण के पंक्रियों ने उस की डालियों पर वसेरा किया।। २०। उस ने फिर कहा में ईश्वर के राज्य की उपमा किस से देखेगा। १९। यह स्थमीर की नाई है जिस की

पर नहीं पाता हूं. उसे काट डाल यह भूमि को | किसी स्त्री ने लेके तीन पसेरी खाटे में किया रखा को निकम्मी करता है ॥ ६ । माली ने उस को | यहा ली कि सब खमीर हो गया ॥

> २२। वह उपदेश करता हुआ नगर नगर श्रीर गांव गांव देकि यिष्णलीम की स्रोर जाता था। २३। तव किसी ने उस से कहा दे प्रभु क्या त्राख यानेद्वारे थोड़े हैं॥ २४। उस ने उन्हों से कहा सकेत फाटक से प्रवेश करने की साइस करी क्योंकि में तुम से कहता हू कि बहुत लोग प्रवेश करने चारेंगे थीर नहीं सकेंगे॥ २५। जब घर का स्वामी चठके द्वार मूंद चुकेगा ग्रीर तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाने लगोगे थीर कद्दोगे दे प्रभु दे प्रभु इमारे लिये खेालिये श्रीर घट तुम्दे उत्तर देगा में तुम्हें नहीं जानता हू तुम कहां के हो ॥ २६ । तव तुम कटने लगागे कि इम लाग खाप के साम्ने खाते छै। पीते चे थ्रीर खाप ने हमारी सङ्की में उपदेश किया॥ २९। परन्तु वह किराा में तुम से करता हू मे तुम्हें नहीं जानता हू तुम कहां के देा. दे कुकर्मी करने-द्यारी सुम सब मुक्त से दूर दीखी।। २६। वर्दा रीना थीर दांत पीयना देगा कि उस समय तुम इव्राहीम थीर इसदाक थीर याकूब थीर सब भोवणद्वसाखी को ईफ्टर के राज्य में बैठे हुए ग्रीर श्रपने की बाहर निकाले दुर देखारी ॥ २९ । खीर लाग पूर्व्य ग्रीर पश्चिम थ्रीर उत्तर थ्रीर दक्षिण से श्राक्षे ईश्वर के राज्य में बैठिंगे॥ ३०। ग्रीर देखा कितने पिक्रले हैं जी ष्प्राले होंगे थैं।र कितने ष्रगले है जी पिछले होंगे॥

३१। उसी दिन कितने फरीशियों ने आके उस से कहा यहां से निकलके चला जा क्योंकि हेरीद तुसे मार डालने चाहता है ॥ ३२। उस ने उन से कहा जाके उस लोमडी से कहा कि देखों में आज श्रीर कल भूतों की निकालता श्रीर रोगियों की चगा करता हू श्रीर तीसरे दिन सिंह हूगा ॥ ३३। तैभी आज खीर कल श्रीर परसें फिरना मुसे अवश्य है क्योंकि हो नहीं सकता कि कीई भविष्यद्वक्ता यिदश्लीम के वाहर नार्श किया जाय ॥ ३४। है यिदश्लीम यिदश्लीम जी भविष्यद्वक्ताओं की मार डालती है श्रीर जी तेरे पास भेजे गये है उन्हें पत्थर-वाह करती है जैसे मुर्गी अपने बह्वों की पंखों के वालकों को एकट्टे करने की चच्छा किई परन्तु तुम ने न चाद्या ॥ ३५ँ। देखेा तुम्दारा घर तुम्दारे लिये चनाड़ होडा जाता है श्रीर में तुम से सर्व कदता हू जिस समय में सुम कद्दागे धन्य वद जे। पग्मेण्वर के नाम से श्राता है यह समय जव लों न श्राये तव लों तुम मुक्ते फिर न देखेारो ॥

१८ ज्ञब योशु विषाम के दिन प्रधान फरीशियों में से किसी के घर में राटी खाने की गया तब वे उस की ताकते थे॥ २। थीर देखा एक मनुष्य उस के साम्दने था जिसे जलधर राग था॥ ३। इस पर योश ने व्यवस्थापकी थ्रीर फरीशिया से कदा क्या विश्वाम के दिन में चंगा करना रुचित है . परन्तु वे चुप रहे ॥ ४ । तव उस ने उस मनुष्य की लेके चंगा करके विदा किया॥ **४। श्रीर उन्दे उत्तर दिया कि तुम में से किस का** गदद्या श्रमवा घैल कूर में गिरेगा स्नार घट तुरन्त विष्याम के दिन में उसे न निकालेगा॥ ६। छे उस की इन वाती का उत्तर नहीं दे सके॥

9। जब उस ने देखा कि नेवतदरी लोग क्यों-कर कचे कचे स्थान चुन लेते हैं तय स्था दृष्टान्त दे उन्हों घे कहा ॥ ८ । जब को ई तुमे विवाद के भोज में बुलावे तव कंचे स्थान में मत बैठ रेसा न द्याकि उप ने तुक्त से अधिक श्रादर के येग्य किसी को युलाया हो ॥ ए। श्रीर जिस ने तुक्ते श्रीर उसे नेवता दिया से। श्राकी तुभा से कांद्रे कि इस मतुष्य की। स्थान दीजिये थीर तब तू लिजित दी सब से नीचा स्थान लेने लगे ॥ १०। परन्तु जब तू युलाया जाय तव सब से नीचे स्थान में जाके थैठ इस लिये कि जब यह जिस ने तुभी नेवता दिया है स्राध तब तुभा से कई हे मित्र श्रीर कपर श्राइये . तय तेरे सम वैठने-द्वारी की सामे लेरा खादर दोगा । ११। क्योंकि जा कोई अप को कंचा करे ये। नीचा किया जायगा थीर क्षेत्र व्यन की नीचा करे से कचा किया जायगा॥

नीचे रकट्टे करतो है बैंसे ही में ने कितनी बेर तेरे | भोजन बनावे तब अपने मित्री बा अपने भाइयों वा श्रपने कुटुम्बी वा धनवान पहे। स्थि की मत बुला ऐसान हो कि छ भी इस के यदल तुके नेयता देवं क्षीर यही तेरा प्रतिफल देश्य ॥ १३ । परन्तु जय तू भाज करे तय कगाली दुवडी लंगड़ी क्रीर श्रंधों की युला॥ १४। श्रीर तू धन्य शेसा वयोकि ध तुओं प्रतिफल नहीं दे सकते हैं परन्तु धार्मियों के जी घठने पर प्रतिकल तुभ की दिया जायगा।

१५। उस को संग बैठनेहारी में से एक ने यह वार्ते सनके उस से फदा धन्य वद तो ईश्वर के राज्य में रोटी खायगा॥ १६। उस ने उस में कहा किसी मनुष्य ने घडी वियारी धनाई की। बहुती की युलाया ॥ १९ । वियारी के समय में उस ने प्रापने दास के राण नेवतरियों की करला भेजा कि ग्राम्री सय कुछ श्रय तैयार है ॥ १८ । परन्तु वे सय एक मत दीको चमा मांगने लगे पहिले ने उस दास से कदा में ने कुछ भूमि माल लिई है सीर उसे जाके देखना मुक्ते प्रवस्य है में तुक्त से विन्ती करता हूं मुक्ते बमा करवा ॥ ९७ । दूसरे ने कटा में ने पांच बाड़े यैल माल लिये है **खाँर उन्हें परखने का जाता** हू में तुभा से विन्ती करता हू मुक्ते समा करवा॥ २०। तीसरे ने कदा में ने विवाह किया है इस लिये में नहीं स्त्रा सकता हू॥ २९। उस दास ने याके अपने स्वामी की यह वार्त सुनाई तय घर। के स्यामी ने फ्रोध कर श्रपने दास से कदा नगर की सहकों थीर ग्रालियों में शीघ्र जाके कंगालों थी। टुकड़ों श्री लंगड़ों श्रीर श्रधीं के। यदां ले श्रा॥ २२। दास ने फिर कदा देस्वामी जैसे स्नाप ने स्नाज्ञा दिई तैचे किया गया है ग्रीर ग्रय भी जगह है।। २३। स्वामी ने दास से कहा राजपणें में थीर गाड़ों के नीचे जाके लोगों की विन लाने से मत होड कि मेरा घर भर जावे॥ २४। क्योंकि में तुम से कहता ष्टू कि उन नेयते दुर्ग मनुष्यों में से कोई मेरी वियारी नं चीखेगा ॥

२५। यही भीड़ योशु के मग जाती ची ग्रीर १२,। तब जिस ने उसे नेवता दिया था उस ने उस ने पीके फिरको उन्हों से कहा॥ रई । यदि कोई उस से भी कहा जब तू दिन का अथवा रात का मेरे पास आये और अपनी माता श्रीर पिता श्रीर

ब्रीर खपने प्राक की भी व्यक्तिय न जाने ती वह मेरा क्रिय नहीं हा सकता है ॥ २७। ग्रीर की कीर्द सापना क्रमा उठाये पूर मेरे पे के न स्राध वह मेरा शिष्य नहीं है। सकता है ॥ १८। तुम मे से कीन है कि गठ बनाने चाहता हो थीर पहिले बैठके खर्च न दोड़े कि समाप्ति करने की विमात मुक्ते है कि नहीं ॥ २९। ऐसा न ही कि बय यह नेव डालको समाप्ति न कर रक्षे तब सब देखनेतारे दसे ठट्टें में उहाने स्मी ॥ ३०। श्रीर कर्र यह मनुष्य बनाने लगा परन्तु समाप्ति नहीं कर सका ॥ ३१। अधवा कीन राजा है कि दूसरे राजा से लहाई करने की जाता हो थ्रीर पदिले बैठक विचार न करे कि लो बीस सहस लेके मेरे बिस्ट्र याता है में दस सहस लेके टस का माम्टना कर सकता हु कि नही॥ ३२। छैर हा नहीं ता उस के दूर रहते ही वह दूतीं की मेक्को मिलाप चाएता है। ३३। इसी रीति से तुम्हों से से की की ई ग्रापना सर्वस्व त्यारान न करे यह मेरा शिष्य नहीं हो सकता है ॥ ३४ । सीख ब्रका है परन्तु यदि लोख का स्वाद विशङ् जाय ता यह किम में स्वादित किया वायगा ॥ ३५। घट न भूमि की न खाद की लिये काम खाता है. लाग उसे यादर फीक्ते हैं. जिस की धुनने की कान ष्टीं से। मुने ॥

१५. कर नगाइनेहारे कीर पापी लीग नय योश पास क्षाते थे कि उस की कुने ॥ २ । ग्रीर फरोशी ग्रीर ग्रध्यापक कुड-कुड़ाके कहने लगे यह ता पापियों की ग्रहरा करता थ्रीर उन के सम स्माता है॥ ३। तय उस ने उन्हों में यद दृष्टाना कदा ॥ ४ । तुम में से कीन मनुष्य दि कि उस की सा भेड़ दी थार उस ने उन में से · एक की खोया हा थीर घट निद्वानवे की **जंग**ल मे न है। है फ़्रीर जब ली उस खोई हुई की न पाये तय तों उस के खोल में न लाय ॥ ५। थीर यह उसे घर में आके मित्रों थी। पहोचियों की एकट्ठे घुलाके । उठके अपने पिता पास चला पर वह दूर ही घा कि

स्त्री ग्रीर लहकी ग्रीर भाष्ट्रयों ग्रीर बहिनों की हां।उन्हों से कहता है मेरे स्त्रा ग्रानन्द करी कि मै ने श्रवनी खोई हुई मेह पाई है ॥ ९। मैं तुम से कहता है कि इसी रोति से जिन्हे पश्चाताप करने का प्रयोजन न देाय रेवे निद्मानंवे धर्मियों से अधिक एक पापी के लिये के। पश्वाताप करे स्वर्ग में ष्रानन्द द्वीगा ॥

> 🕻। ग्राथवा कीन स्त्री है कि उस की दस सूकी हों ग्रीर वह जी एक मूकी खीवें तो दीपक वारके थ्री घर घुटारके उसे बब सो न पाव तब सो यव चेन टूंडे ॥ ए। बीर बह उसे पाके सोखणें श्री पडोरिंगियों को एकट्टी खुलाके कहती है मेरे संग ग्रानन्द करी कि मैं ने जो सूक्षी खोई घी से पाई है।। १०। में तुम से कहता हूं कि इसी रोति से एक पापी के लिये की पश्चाताप करता है ईश्वर के इतों में प्रानन्द दोता है॥

१९। फिर उम ने कदा किसी मनुष्य के दे। पुर्व थे॥ १२। उन में से छुटको ने पितासे कहा है पिता संपत्ति में में जी मेरा अश दीय सी मुझे दी जिये. तव उस ने उन की श्रापनी संपत्ति वांट दिई॥ १३। यदत दिन नही यीते कि हुटका पुत्र संघ कुछ स्कट्ठा करकी दूर देश चला गया थीर घटी लुचपन में दिन विताते दुर श्रमनी समित उदा दिई॥ १४। जव वद मय मुंह रठा चुका तब रस देश में वहां स्रकाल पड़ा थ्रीर वह कंगाल दी गया॥ १५। श्रीर वह जाको उस देश की निवासियों में से एक की यहां रहने लगा जिस ने उसे अपने खेतों में मूआर चराने की भेजा ॥ १६ । ग्रीर वह उन क्रीमेर्यों से जिन्हें मृत्रर र्याते थे श्रुपना पेट भरने चाइता था श्रीर कोई नहीं उस की कुछ देता था॥ १९। तब उसे चेत हुआ थ्रीर उस ने कहा मेरे पिता के कितने मझरी की भीवन से खाधिक रोटी होती है खीर में भूख से मरता हू॥ १८। मै उठके श्रपने पिता पास जाऊँगा थीर उस से कहूंगा दे पिता में ने स्वर्ग के विस्तृ श्रीर स्नाप के साम्ने पाप किया है। १९। में फिर ग्राप का पुत्र कहाञ्चने के योग्य नहीं हूं मुक्ते श्रपने पाक यानन्द से अपने कांधों पर रखता है ॥ ई । ग्रीर मलूरी में से एक के समान कीजिये ॥ 🕫 । तब वह उस की पिता ने उसे देखके दया किई पीए दै। इसे उस के गले में लिपटके उसे चूमा ॥ २१। पुत्र ने उस मे कहा है पिता मैं ने स्वर्ध के विरुद्ध थ्रीर खाप के सामे पाप किया है ग्रीर फिर ग्राप का पुत्र कहावने के याग्य नहीं हु॥ २२। परन्तु पिता ने ग्रपने दासे से कष्टा सब से उत्तम बस्त्र निकालके उसे पहिनायी श्रीर उस के दाथ में श्रंगुठी श्रीर पांधां में ज़ती पहिनाखी ॥ २३ । क्रीर मोटा वरुड् लाके मारी क्रीर इम खावे थै।र ग्रानन्द करें ॥ २४ । कोंकि यह मेरा पुत्र मुखा घा फिर जीखा है खो गया घा फिर मिला है. तब वे ग्रानन्द करने लगे॥ २५। उस का . जेठा पुत्र खेत में या खेर जब बद खाते दुग घर के निकट पहुंचा तब बाजा थीर नाच का शब्द सुना॥ २६ । थीर उस ने अपने नेवकी में से एक की श्रपने पास युलाके पृकायद क्या है॥ २९। उस ने उस से कटा याप का भाई याया है थीर ग्राप के पिता ने मोटा वक्ष्ट्र मारा है इस लिये कि उसे भला चंगा पाया है॥ २८। परन्तु उस ने क्रोध किया छीर भीतर जाने न चाहा इसे लिये उस का पिता ब्राहर था उसे मनाने स्नाा॥ २९। उस ने पिता की उत्तर दिया कि देखिये में इतने व्यरों से श्राप की सेवा करता टू थीर कभी खाप की खाना के। उहाँ घन न किया श्रीरे खाय ने मुक्ते कभी एक मैस्रा भी न दिया कि मै अपने मित्री के स्वा श्रानन्द करता॥ ३०। परन्तु श्राप का यह पुत्र जे। वेश्याग्रो के सा ग्राप की संपत्ति सा गया है ज्यों ही खाया त्याही खाय ने **उस के लिये मेाटा बरूहू मारा है ॥ ३१। पिता ने** उस से कहा है पुत्र तू सदा मेरे सम है थार ला कुछ मेरा है से सब तेरा है ॥ ३२ । परन्तु खानन्द करना ख्रीर द्यपित दोना उचित या क्योंकि यह तेरा भाई मूत्रा था फिर जीश्रा है स्त्री गया था फिर मिला है॥

र्दि यी शुने अपने शियों से भी कहा को ई धनवान मनुष्य था लिस का एक भंडारी था थार यह दोष उस को आगे भडारी पर लगाया गया कि वह आप की सपति उड़ा देता है ॥ २। इस ने उसे बुलाको उस से कहा

यह क्या है जो मै तेरे विषय में सुनता है. अपने भग्डारपन का खेखा दे क्योंकि तु खारी की भग्डारी गद्दीं रह सकेगा ॥ ३ । तब भवडारी ने अपने मन मे कता में क्या कर कि मेरा स्थामी भवडारी का काम मुक्त से कीन सेता है . मैं कोड़ नहीं सकता ह ख़ौर भीख मांगने से मुक्ते लाख याती है ॥ ४। में जानता हु में क्या करता इस लिये कि जब में भवदारपन में हुडाया जाऊ तय लाग मुक्ते प्रपने घरा में ग्रदक करें॥ ४। ग्रीर उस ने अपने स्थामी के ऋशियों में से ग्का एक की अपने पास युलाको प्रतिसे से कहा तू मेरे स्वामी का कितना धारता है। ई। उस में कहा सा मन तेल . यष्ट उस में याला ग्रापना पत्र ले श्रीर बैठके शीघ्र पचास मन लिखा 9 । फिर ट्रसरे से कष्टा तू कितना धारता है . उस ने कष्टा सी मन गेहूं . यह उस से योला ग्रपना पत्र ले सीर ग्रम्ची मन लिख ॥ ८। स्थामी ने उस ग्रधमी भग्डारी की सराष्टा कि उस ने युद्धि का काम किया है . क्योंकि इस संसार के सन्तान श्रपने समय के लोगों के विषय में स्पाति के सन्तानी से श्रीधक खुद्धिमान हैं।। ए। क्रीर में तुम्बों से कहता ह कि अधम्में के धन के द्वारा अपने लिये मित्र कर ले। कि अब तुम कूट जाया तय ये तुम्हें खनना नियाशें में ग्रद्दश करें॥

१०। तो श्रांत शोह में विश्वास्पेश्य है से वहुत में भी विश्वास्पेश्य है श्रीर की श्रांत शोह में श्रध्मी है से घटुत में भी श्रध्मी है ॥ ११। इस लिये की तुम श्रध्मी के धन में विश्वास्पेश्य न हुए हो तो सञ्चा धन तुम्हें कीन सेपिशा ॥ १२। श्रीर की तुम पराये धन में विश्वास्पेश्य न हुए हो तो तुम पराये धन में विश्वास्पेश्य न हुए हो तो तुम्हारा धन तुम्हें कीन हेगा ॥ १३। कोई सेवक हो स्वामिया की सेवा नहीं कर सकता है क्योंकि वह एक से बेर करेगा श्रीर दूसरे की प्यार करेगा श्रयवा एक से लगा रहेगा श्रीर दूसरे की तुम्ह जानेगा . तुम ईश्वर श्रीर धन होनों की सेवा नहीं कर सकते हो ॥

९४। फरीशियों ने भी जी लोभी श्रेयह सक वाते सुनीं श्रीर उस का ठट्टा किया॥ १५। उस ने उन्हों से कष्टा तुम ती मनुष्यों की स्नागी ऋषने की धर्मी ठरराते दे परन्तु ईंग्वर तुम्हारे मन की | उन्दे साक्षी देवे ऐसा न की कि वे भी इस पीड़ा की जानता है . जा मनुष्यों के लेखे महान है सा ईश्वर के बारो चिनित है। १६। व्यवस्था थै।र भविष्यद्वक्ता लेगा योइन लीं ये तब से ईप्रवर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जाता है श्रीर सब कीई उस मे यरियाई से प्रवेश करते हैं। १९। व्यवस्था के एक विन्दु के लोप दाने से खाकार्य थे। पृथिवी का टल बाना सदक है। १८। वो काई अपनी स्त्री की त्यागके दूसरी से विवाह करे सा परस्त्रीगमन करता है भीर जो स्त्री प्रपने स्यामी से त्यागी गई है उस से का काई विद्याह करे सा परस्त्रीगमन करता है॥

१९। एक धनवान मनुष्य या जा वैजनी वस्त्र भार मलमल पहिनता श्रीर प्रतिदिन विभव श्रीर सुख में रहता था ॥ २०। ग्रीर इत्याजर नाम एक कंगाल उस की डेंबड़ी पर डाला गया था जा घावीं से भरा हुआ घा ॥ २१। क्रीर उन चूरचारी से ली धनवान की मैज से गिरते थे पेट भरने चाहता था बार कुत्ते भी काको उस के घाया का चाटते घे॥ २२। यद कंगाल मर गया थै। र दूतीं ने उस की इब्राहीम को ग्रीद में पहुचाया श्रीर बह धनवान भी मरा थ्रीर गाड़ा गया ॥ २३ । श्रीर परलेक मे उस ने पीड़ा से पड़े हुए अपनी आखें चठाई थीर दूर में इव्राहीम की थार उस की गाद में इतियाजर को देखा॥ २४ । तय यह पुकारके वेाला हे पिता दयाहीम मुक्त पर दया करके इलियालर की भेलिये कि अपनी उंगली का होर पानी में डुवाके मेरी बीभ को ठठी करे क्योंकि में इस क्याला में कलपता हु॥ २५। परन्तु इब्राहीम ने ऋदा दे पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीते अने अपनी संपत्ति पा चुका है कीर घैमा ही इलियानर विपत्ति परन्तु अब घट गांति पाता है ग्रीर तू कलपता है। २६। ग्रीर भी दमारे थार तुम्हारे बीच में बढ़ा खन्तर ठरराया गया है कि जो लीग इधर से उस पार तुम्हारे पास बाया चादे से। नदी जा सर्जे थ्रीर न उधर के लेगा इस पार इमारे पास कार्व॥ 🙌 । उस ने कहा तब है पिता में श्राय से खिन्ती करता हूं उसे मेरे पिता

स्यान में श्रावं ॥ २९ । इब्राहीम ने उस से कहा मूसा थ्रीर भविष्यद्वक्ताक्षा के पुस्तक उन के पास है वे उन की युने ॥ ३० । वह वीला दे पिता स्व्राहीम से। नहीं परन्तु यदि मृतकों में से कोई उन के पास जाय तो वे परचाताय करेंगे॥ ३१। उस ने उस से कहा जा वे मूसा थार भविष्यद्वक्तां थां की नहीं सुनते दे ते। यदि मृतकों में से कोई जी उठे ताभी नही मानेगे ॥

१७ यी भु ने भिष्यों से कहा ठाकरे। का न लगना श्रन्दोना है परन्तु द्याय यह मनुष्य जिस के द्वारा से ये लगती है ॥ रे। इन क्वारों में से सक की ठाकर खिलाने से उस के लिये भला होता कि चक्की का पाट उस के गले में वांधा जाता थ्रीर वह संसुद्र में डाला जाता ॥

३। श्रवने विषय ने सचेत रहा . यदि तेरा भाई तेरा प्रपराध करे ते। उस के। समका दे और। यदि पक्रतावे तो उसे दामा कर ॥ ४ । जो वह दिन भर में सात घेर तेरा अपराध करे खार सात बेर दिन भर में तेरी ख्रार फिरके करे में प्रकताता हूं ता उसे क्षमा कर ॥ ५ । तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास वकाइये ॥ ६ । प्रभु ने कहा यदि तुम की राई के एक दाने के सुल्य विश्वास दोता तो सुम इस गूलर को यृत्त से जो कदते कि सखड़ जा श्रीर समुद्र में लग जा घर तुम्हारी स्नाचा मानता ॥

9। तुम में से कौन है कि उस का दास इल जातता श्रणवा चरवाही करता हा श्रीर ज्यों ही वह खेत से बाबे त्यों ही उस से कदेगा तुरन्त बा भाजन पर बैठ ॥ 🕒 । क्या बह उस से न कहेगा मेरी वियारी बनाके जब लों में खार्क ग्रीर पींक तव सें कमर बाधके मेरी सेवा कर श्रीर इस के पीके तू खायगा श्रीर पीयेगा ॥ ९ । क्या उस दास का उस पर क्षुक् निद्दारा दुखा कि उस ने घट काम किया जिस को याचा उस की दिई गई. मे ऐसा नहीं समभता हू॥ १०। इस रीति से तुम भी जब के घर भेजिये। २८। क्योंकि मेरे पांच भाई है घट | चय काम कर सुकी जिस की आजा तुम्हें दिई गई

,इचित था सार्ब भरं किया है।

११ । योशु यिक्शलीमं की जाते हुए शामिरीन श्रीर गालील के बीच में से दोको जाता था ॥११। बब वह किसी गांव में ग्रवेश करता या तब दस कोकी उस की सन्मुख का दूर खड़े पुर ॥ १३। श्रीर र्व कचे शब्द से बीले दे गोंगु गुरु इस पर दया कोजिये। १४ । यह देखके उस ने उन्दें। से कदा जाके अपने तर्षे याजकों का दिखास्रो . जाते दुए व गुढ़ किये गये॥ १५। तव उन में से एक ने जब देखा कि मैं चगा हुआ। हू झरे शब्द से ईस्ट्रेंटर को स्तुति करता द्वसा किर साया ॥ १६ । क्रीर योगु का धन्य मानते द्वुर उस के चरणी पर मुद्द के वल तिरा. श्रीर वह श्रोमिरीनी था॥ १९। इस पर योशुने कहा क्या दसी शुद्ध न किये गये तो नी। कदा है।। १८। यया इस अन्य रेगी की की द की ई नहीं ठहरे जो ईप्छर की स्तुति करने की फिर प्राचे॥ १९। तव उस ने उस से कहा उठ चला जा तेरे विश्वास ने तुभे वचाया है ॥

र्0। खब फरांशियों ने उस से पूछा कि ईश्वर का राज्य कव श्रावेगा तव उस ने उन्हाे की उत्तर दिया कि ईश्वर का राज्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं याता है ॥ २१। स्रीर न लोग कदंगे देखे। यहां है स्रघन्ना वेखे। यहा है स्थोकि देखे। ईस्वर का राज्य पुम्ही में है p

२२ । उस ने शिष्यों से कहा वे दिन ग्राखेंगे जिन में तुम मनुष्य के पुत्र के दिनें। में से एक दिनं देखने चाहोगे पर न देखागे॥ २३। लोग तुम्दी से करेंगे देखे। यदां है श्रप्यवा देखे। वहां है पर तुम मत जाग्री थ्रीर न उन को पीछे हा लेखा॥ १४। क्योंकि कींसे विजली जो श्राकाश की एक श्रोर से समकती है पाकाण को दूसरी क्षीर तक क्योति देती है वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी श्रापने दिन में होंगा॥ २५। यरन्तु यहिले इस को अवश्य है कि बंदुत् दुःख उठावि थीर ५स समय के सीगी में सुन्क किया बाय ॥ र्दि। नैसर नूंच की दिनी में हुआ वैसा ही मनुष्य की पुत्र के दिनों में भी हागा । २० । जिस दिन सी।

है तब कहा हम निकामे दास है कि के। इमे करना | नृष्ट कहा क्या क्या दिन सी लेगा साते पीते. भैववाद! अरते भी भेववाद दिये जाते थे . तिव उर्छ दिन जलप्रलयं ने श्राके उन सभी की नाम किया ॥ २८। श्रीर जिस रीति से जूत की दिनी में हुसी विंग लाग खाते पीते माल सेते येवते याते थे। घर यनाते थे। १९। परन्तु जिसे दिन हूत सदीम से निर्कर्ती उस दिन आग और गंधक आकाश से घरेंसी थार उन सभी की नाम किया ॥ ३० । उसी दीति से मनुष्य की पुत्र की प्रगट दोने की दिने में देशा। । ३१म वस विन में जी कोठे पर हा ब्रीए वसे की सामग्री घर में द्वीय सी चंसे लेने की न उतरे और धैसे दी बी खेत में हा सा पी है। न फिरे के इरें। वूर्त की स्त्री की स्मरख करे। । ३३। ती की ई अपना प्राय ववाने चाहे से उसे केंथिगा। श्रीर की काई ?उसे खोवे से। उस की रक्षा करेगा ॥ ३४ । में तुम कि कहता हूं उस रात में दा मनुष्य एक खाट पर होंगे रक लिया जायमा बीर दूसरा क्षेत्रा जायमा ॥१३५५ दे। स्त्रियां एक संग चक्की पीसती रहेगी एक कि जायगी खार दूसरी हो हो जायगी ॥ ३६ । दी जन खित् से देशि एक लिया सामगा थार दूसरा छोडा सामगा। ३७। उन्दों ने उस की उत्तर दिया है प्रभु कहा . उस ने उन' से 'कहा' जहां सोष होय तहां : निहुं रकट्टे दोंगे ॥ वंग्याकात का प 新京和山野山下

१८० 'नित्य पार्थना करने श्रीर साइंस्त विषय में योगु ने उन्हों से एक हिंदु हान्सः कदा भे हों। कि किसी नगर में एक विचारकर्ता आ जा न के खरें वे हरता न मनुष्य की मानता था अन्द्रः। सार्दावसी नगर में एक विधवा भी जिस ने उसे पास सार्कही मेरे मुट्टई से मेरा पंतटा लीजिये ॥ र्थ । उस ने कितनी -बेर लें न माना परन्तु पीक्षेत्रपने मनः में कहा पदापि मे न देखर से करता न मनुष्य की मानता दूरी थि। तीभी यह विधवा मुसे हु खा देती है। ईस कारक में चर्च का पलटा लेकारं रेका न हो कि हिन्ते हिन्ते याने से वह भेरे मुंद में कालिक लगावे । दिशानिव मंतु ने करा सुना यह अधर्मी विचारकर्ती क्या कहती

के विषय में जा रात दिन उस पास पुकारते हैं धीरज धरे ताभी वया उन का पलटा न लेगा ॥ ८ । मै तुम से कदता हू यह शोघ्र उन का पलटा लेगा ताभी मनुष्य का पुत्र जब फावेगा तव यया पृषिवी पर विश्वास पावेगा ॥

ए। श्रीर उस ने कितना से जा श्रपने पर भरासा रखते ये कि इस धर्मी है थीर थारी की तुळ जानते घेयह हुष्टाना कता॥ १०। देा मनुष्य मन्दिर मे प्रार्थना करने की गये एक फरीशो ख्रीर दूसरा कर चगादनेदारा ॥ ११। फरोशी ने खलग खड़ा दी यद प्रार्थना किई कि दे ईश्वर में तेरा धन्य मानता हू कि मै श्रीर मनुष्या के समान नहीं हू जी उपद्रवी श्रन्यायो भार परस्त्रीगामी हैं भार न इस कर उगाइने-द्यारे के समान ॥ १२। में श्राठवारे में दो वार उप-वास करता हू में अपनो सव कमाई का दसवा ग्रश दता हू॥ १३। कर उगाइनेहारे ने दूर खड़ा हो स्यर्ग को श्रार श्राप्त उठाने भो न चाटा परन्तु श्रपनो काता पोठके कहा है ईंग्वर मुक्त पापी पर दया कर ॥ १४। में तुम से कहता हू कि यह दूसरा नहीं पर यही मनुष्य धर्म्मी ठटराया हुआ अपने घर की गया क्योंकि को कोई श्रपने की कवा करे से नोवा किया जायगा थै।र जे। श्रपने का नोचा करे से। कवा विवया कायगा ॥

११५। लाग कितने व्यालको को भी योशु पास लाये कि यह उन्हें कुछ परन्तु शिष्यों ने यह देखके उन्हें डाटा ॥ १६ । योशु ने वालका की श्रपने पास युलाकं कहा बालका का मेरे पास खाने हा थार चन्दे मत यजी व्योकि ईप्रवर का राज्य<sup>,</sup> ऐसी का दै॥ १९। में सुम से सच कहता दूरिक जो फोई र्षण्यर के राज्य की वालक को नाइ ग्रदण न करे वह उस में प्रवेश करने न पावेशा ॥

' १८। किसो प्रधान ने उस से पूछा है उत्तम गुर कीन काम करने से मे ग्रनन्त जीवन का ग्राधिकारो द्यागा॥ १९ । योशुने उस से कहा तू मुक्ते उत्तम

है॥ ७। श्रीर र्इंग्वर यद्यपि श्रपने चुने द्वुर लोगों। परस्त्रीग्रमन मत कर नरहिसा मत कर चेारी मत 'कर भूठी साम्रो मत दे अपनी माता श्रीर अपने पिता का ग्रादर कर ॥ २१ । उस ने कहा इन सभी की मै ने श्रपने लड़कपन से पालन किया है।। २२। योशु ने यद सुनके उस से कदा तुभे श्रव भी एक वात की घटो है. जो कुछ तेरा है से बेचके कगाला को बाट दे थ्रीर तु स्वर्ग मे धन पावेगा थ्रीर श्रा मेरे पीके दी ले ॥ २३ । वह यह सुनक स्रोत उदास दुया क्योंकि वर वहा धनो था।

२४ । योशु ने उसे श्रांत उदास देखको कहा धनवानी को ईख्वर के राज्य मे प्रवेश करना कैंसा कठिन देशा॥ २५। ईश्वर के राज्य मे धनवान को प्रथम करने से कट का सूई को नाको में से जाना सरुज है॥ २५। सुननेहारों ने कहा तव तो किस का त्राया दे। स्कता है॥ २९। उस ने कहा जी बाते मनुष्या से प्रान्दाना है सा ईश्वर से हा सकती है।

२८। पितर ने कहा देखिये इम लोग सब कुरू क्रीड़के आप के पोक्रे हा लिये है ॥ २९ । उस ने उन से कहा मै तुम से सच कहता हू कि जिस ने र्इश्वर की राज्य के लिये घर वा माता पिता वा भाइया वा स्त्री वा लड़कों की त्यागा है। । ३०। ऐसा फ्रोइं नहीं है जो इस समय में बहुत गुख अधिक और परलेक में अनन्त जोवन न पावेगा ॥

३१। यीशुने यारद्वशिष्यों की लेके उन से कदा देखे। इम यिष्णलीम की जाते है श्रीर जी क्षुक मनुष्य के पुत्र के विषय में भविष्यद्वक्तायों से लिखा गया है से। सब पूरा किया जायगा॥ ३२। घट ग्रन्यदेशियों के दाय सेंगा जायगा ग्रीर उस से ठट्टा श्रीर श्रपमानः किया जायगा श्रीर वे उस पर प्रकेगे ॥ ३३। थ्रीर उने कोड़े मारके घात करेंगे थ्रार बह तांसरे दिन जी उठेगा ॥ ३४। उन्हों ने इन वातेंा में से कोई यात न समकी श्रीर यह बात उन से गुप्त रहों थीर जी कहा जाता था से वे नहीं युभाते थे ॥ <sup>१</sup>

े ३५। जय यह यिरीचा नगर के निकट स्नाता क्यों कहता है . कोई उत्तम नहीं है केंबल एक या तब एक यथा मनुष्य मार्ग की कार बैठा भीख प्राचीत् र्श्वश्चर ॥ २०। तू श्राचाणीं की जानता है कि मांगता था ॥ ३६ । जब उस ने भुना कि बहुत लोग साम्रे से सार्त हैं तब पूका श्रह क्या है ॥ ३०:। सेगोां ने उस को बर्ताया कि यीश नासरी जाता है।। ३८। तब उस ने पुकारके कहा है मीश दाजद के सन्तान मुक्त पर दया की जिये ॥ ३९ । की लोग आगे जाते णे उन्हों ने उसे डांटा कि घड खुप रहे परम्तु उस ने बहुत ग्राधिक पुकारा है दाऊद की सन्तान मुक पर दया की जिये ॥ ४०। तस्र योग्र खड़ा रहा थै। र उसे अपने पास लाने की आजा किई सीर जब बह निकट ग्राया तब उस से पूका ॥ ४१ । तू प्रया चाहता है कि मै तीरे लिये करें. बह बीला है प्रमुने भ्रापनी दृष्टि पाकं ॥ ४२। योशु ने उस से कदा स्रापनी हुए या तिरे विश्वास ने तुसे श्रंगा किया है। ४३। श्रीर वह तुरन्त देखने लगा श्रीर ईश्दर की स्तृति करता दुश्रा योशु के पीहे दी लिया थीर सब लोगी ने देखके ईध्वर का घन्यवाद किया॥

१६. सी मु यरीहा में प्रविश्व करके उस के बीच से होके बाता था॥ २।

थीर देखा सक्कई नाम एक मनुष्य या जा कर स्नाएने-हारे। का प्रधान था श्रीर वह धनवान था॥ ३। वह योशु की देखने चाहता था कि वह कैंचा सनुष्य है परन्तु भीड के कारख नहीं सका क्योंकि नाठा था॥ ४। तव जिस सार्ग से यीशु जाने पर था उस में घड यागे दें। डके उसे देखने की एक गूलर की वृत्त पर चढ़ा ॥ ५ । जब योशु उस स्थान पर पहुंचा तब कपर दृष्टि कर इसे देखा थीर इस से कहा है जक्कर्स घोच्र उतर ग्रा क्योंकि ग्राच मुक्ते तेरे घर मे रहना होगा ॥ ६ । उस ने घोष्र उतरके ग्रानन्त से उस को पहुनई किई॥ १। यह देखकी, सब लेगा फुइ कु डांके ब्रीले बह ती पापी मनुष्य के यहां पाहुन होने गया है ॥ ६ । जङ्गई ने खड़ा है। प्रमु से कहा हे मसु देखिये में खपना ग्राधा धन कगाली का देता हूं और यदि भूठे देाप लगाको किसी से कुड़, से जिया

ता १९ । विस् स्रोगा यह त्सुनते ... श्री तस्र व्यवहर् स्व द्रष्टान्त भी करने समा इस विषे कि वह ग्रिकालीम की निकट था श्रीर वे सममते प्ये कि ईक्ट्रें का राज्य सुरन्त प्रगट देशा ॥ १२% , उस ने ध्वाहातेसक्, कुलीन मनुष्य दूर<sup>्</sup>देश की जाता था कि राजपर्द पाके फिर यार्थे॥ १३। श्रीर उस ने यपने दासे दिन मे दस की युलाको उन्दें दस मोहर देके उन से कहा जब सों में न प्राप्तं तब सें व्योपार करे। अहं १३३। परन्तु उस के नगर के निवासी, उस से वैर्, रखते खेः बीर उस के पीके यह संदेश ,भेजा ति । हम नहीं। चाहते हैं कि यह हमा यर राज्य करे ॥ १५ । स्वक् वह राजपद पाके फिर भ्राया तथ उचाने हने हासी। की जिन्हें रोकड़ विर्दे थी अपने यास युलाने की प्राचा किर्द जिस्ते यह जाने कि किर्म ने कीन आ व्योपार किया है ॥ १६ । तब पहिले ने आके कहाँ, चे प्रभुषाय की मीएर से दस मीहर ्लामः हुई प्रा १७ । उस ने उस से कहा धन्य हि । उत्तम् बास हि पति घोड़े में विकास याग हुया तूरदर्स नारी पर व्यधिकारी दे।॥ १८। हूसरे ने बाक्र कहा हे प्रमुखाएं की माध्य से पांच मोद्य साम हुई ॥१९८८ से से ही उस से भी कदा तू भी पांच नगरी का प्रधान दे। और २०। तीचरे न साक कदा है प्रभु देखिये । साम की माहर जिसे में, ने यंगोक्षेः में घर रखा गाहरे, है। क्यों-हैं कि में स्नाप से हरता या इस लिए कि साप कठारे हैं मनुष्य हैं की क्षाप ने नहीं घरा हो। उठा हिं की रें ची खाप ने नधीं बाया सारलवते हैं।॥ हेरे । इंग्लंन वस से कहा है दुष्ट द्राम में सिरे छी मुंदर में तुन्हें दोषी ठच्याचेगा । तू सानता या कि.में कठार मनुष्य हूं की में ने नहीं घरा का, चठा, लेता हूं के बीद जीह में न नहीं, द्यायानुसा सवताः हुना होते न साउपू नि मेरी राजड़ कोठी में क्यो नहीं दिई और में बाके चचे व्याज समेत से स्तिता ॥ २४:। तस स्ति। हो। निकट ख़ड़े भे उस ने उन्हों से आहा घड़ मीहर उसे है तो चैागुला कर देता हूं॥ र । तब योशु ने उसको से लेक्नो होर विस्तु, पास्टस मेाहर हैं इस की हिसी हैं कहा थ स प्रसंघराने का त्रासाहुता है इस लिये कि रिन्। उन्हों हो उस से कहा है मुस्टिस प्रास है है यह भी ब्रुआहीम का, समान है ॥ १०। क्यांकि मनुष्य। मोहर हैं ॥, २६ । में सुसः से कहता हूं को किएके का कुष खोगे हुए को हिंदूको थे। इ खजाने, बामा है। ए रखता है उस को थे। र दिया जायगा, परन्तु को लहीं

को नहीं चाहते थे कि मैं उन्हों पर राज्य क्रम यहां थीर तुम को थी तुम में तेरे बालकों की मिट्टी मे लाकी मेरे साम्ने बध करा ॥

े २८। जब योशुयह बातें कह चुका तब यिस--श्रलीम की जाते हुए स्नागे बढ़ा ॥ रेए । श्रीर जव वह बैतून नाम पर्छ्यतं के निकट वैतंकारी ग्रीर , बैंचनिया गाँवा पास पंहुंचा तब उस ने श्रपने शिध्यों में से दो की यद कहके भेजा ॥ ३० 1 कि जी गांव चन्तुख है उसे में जाक्री क्षीर उस में प्रवेश करते ∤हुर तुम स्क गदही के बच्चे की जिसे पर कभी कोई मनुष्य नहीं चढा वधे हुए पाग्रीगो उसे खीलके लाग्री ॥ ३१ । जी तुम से कीई पूके तुम उसे क्वीं खोलंते दें ता उस से यूं कदी प्रभुकी इस का प्रयोजन है ॥ ३२। जो भेजे गये घे उन्हों ने जाकी जैसा उस ने उन से कहा वैसा पाया ॥ ३३ । जब वे वर्त्वे को खोलते थे तब उस के स्वामियों ने उन में क्षाःतुम बच्चे की को खोलते हो ॥ ३४ । उन्हों में कहा प्रभु की इस का प्रयोजन है।। ३५। सी वि वच्चे कें। योश् पाच लाये श्रीर श्रपने कपड़े उस पर हालकों योश का बैठाया ॥ ३६ । ज्यें। ज्ये वह .श्रागे चठा त्यों त्यों लोगों ने श्रपने श्रपने कपड़े भार्भ में विकाये॥ ३७। जब वद निकट प्राया श्रधीत् जैरून पर्छ्वत के उतार लीं पहुचा तब शिष्यों की सारी मण्डली श्रानन्दित हो सब श्राश्वर्ण कर्मी के लिये- जा-उन्हों ने देखे थे खहे, शब्द से ईप्रवर की स्तृति करने लगी ॥ ३८। कि धन्य वह राजा -श्रीर सब से कंचे स्थान में ग़ुर्गानुबाद होय il ३७°। तव भीड़ में से कितने फरीशी लोग उस से बोले हे गुरु श्रपने शिप्यों की डांटिये॥ ४०। उस ने उन्हें उत्तर दिया कि मै तुम से कहता दू जो ये लेगा चुप रहें ते। पत्थर युकार चठेंगे **॥** 

😁 🞖 १। जॅब वह निकट ग्राया तंत्र नगर की देखकी न्डस पर राया॥ ४२। श्रीर कहा तू भी खपने कुशल की बाते हां अपने इस दिन में भी जा जानता :

रखता है उस से जो कुछ उस पास है से भी ले तुंम पर आर्थिगे कि तेरे श्रम्न तुम पर मोर्चा बांधेंगे जिसा जायगा ॥ २९। परन्तु मेरे उन बेरियों को थीर तुमे घेरेगे थीर चारों थीर राक रखेंगे ॥ ४४। मिलाविशे श्रीर तुभ में पत्थर पर पत्थर न हो हैंगे क्योंकिं तू ने वह समय जिस में तुक पर दृष्टि किई गर्ड न जाना ॥

> ं ४५। तब वह मन्दिर में जाके जो लाग उस में वेचते थे। माल लेते घे उन्हे निकालने लगा ॥ ४६ । थ्रीर उन से घोला लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर है. परन्तु तुम ने उसे डाकूकों का खोइ बनाया है ॥ ४७ । वह मन्दिर में प्रतिदिन उपदेश करता या थीर प्रधान याजक थीर श्रध्यापक थीर सोगों के प्रधान उसे नाम करने चाहते मे ॥ ४८। परन्तु नहीं जानते घे कि व्या कर व्योकि सर्व लोग उस की सुनने की लैं।लीन थे॥

२० चन दिनों में से एक दिन जख योशु महिदर में लोगों की उपदेश

देता थीर सुसमाचार सुनाता या तब प्रधान याजक थीर श्रध्यापक लाग प्राचीनों के सग निकट श्राये॥ २। थ्रीर उस से बोले इस से कह तुसे ये काम करने का कैसा खोधकार है अधवा कीनं है जिस ने तुभ को यह श्रधिकार दिया॥ ३। उस ने उन की उत्तर दिया कि मै भी तुम से एक बात पूछुगा मुभे उत्तर देख्रो ॥ ४ । योद्दन का बर्पातसमा देना क्यास्वर्गकी श्रचवा मनुष्यों की श्रोर से हुआ।। ४। तव उन्हों ने स्त्रायम में विचार किया कि सी को परमेश्वर के नाम से बाता है. स्वर्ग में शांति हम कहें स्वर्ग की ब्रोर से तो बह करेगा फिर तुम ने उर्स का विश्वास क्यों नहीं किया ॥ ई । श्रीर जी इम कहें मनुष्यों की ग्रोर से तो सब लोग इमें पत्थर-वाह करेगे क्योंकि वे निश्चय जानते है कि योहन भविष्यद्वक्ता था॥ ७। से उन्हों ने उत्तर दिया कि इम नही जानते यह कहां से हुआ।। 🗀 योशुने उन ये कहाती में भी तुम की नहीं बताता है कि मुभे ये काम करने का कैंसा खाँधकार है।

**ए। तव वह लागों से यह द्र**ष्टान्त-कहने लगा परन्तु श्रष्ठ वे तेरे नेत्रीं में कियी है। ४३। वे दिन कि किसी मनुष्य ने दाख की वारी स्नाई और पास एक दास की भेजा कि वे दाख की वारी का क्क फल उस की देवे परन्तु मासियों ने उसे मारके क्कू के क्षाय फोर दिया॥ ११। फिर उस ने दूसरे दास की भेजा थार उन्हों ने उसे भी मारके थार अपमान करके कुछे द्याय फेर दिया। १२। फिर उस ने तीसरे की भेजा श्रीर उन्हों ने उसे भी घायल करके निकाल दिया ॥ १३। तब दाख की बारी के स्वामी ने कहा में क्या कर . में अपने प्रिय पुत्र की भेज़ंगा क्या जाने व उसे देखको उस का श्रादर करेंगे ॥ १४ । परन्तु माली लेगा उसे देखके श्रापस में विचार करने लगे कि यह ते। श्रधिकारी है श्राश्रो इम उसे मार डार्ल कि खिधकार इमारा है। जाय ॥ का स्थामी उन्हें। से वया करेगा ॥ १६ । वह खाके इन मालियों की नाथ करेगा थार दाख की वारी दूसरी की द्वाय देगा. यह सुनकी उन्हों ने कहा ऐसी धर्मापुस्तक के इस बचन का अर्थ क्या है कि जिस पत्थर को धवस्यों ने निकस्मा जाना बही कोने का चिरा हुया है॥ १८ । जी कोई उस पत्थर पर गिरेगा से चूर हो जायगा थ्रीर जिस किसी पर वह गिरिगा उस की पीस डालेगा॥ १९१ प्रधान याजकी श्रीर श्रध्यापकों ने उसी घड़ी उस पर दाय बढाने चाहा क्योंकि जानते थे कि उस ने हमारे बिक्द्व यह दृष्टान्त कहा परन्तु व लेगों से हरे॥

भा तब उन्हों ने दांव ताकके भेदियों की भेजा जा कल से अपने का धर्मी दिखावें इस लिये कि उस का व्यतन पकडें थेंगर उसे देशाध्यक के न्याय ग्रीर प्राधिकार में सेंप देवे॥ २१। उन्हों ने **उस से पूका कि हे गुरु इम जानते** हैं कि आप एषार्घ करते ग्रीर सिखाते हैं श्रीर पक्षपात नहीं कहो औँ परन्तु ईक्कर का मार्ता, सत्यता से वताते यद भी इल्लाक्या कैसर की कर देना इमें उचित है का पुत्र खाये दुरेहै। उस'ने उन की चतुराई ट्रेमको।

मालियों को उस का ठीका दे बहुत दिन सी परदेश उन से कहा मेरी परीका क्यों करते है। १४। एक को। चला गया ॥ १०। समय में उस ने मालियों के मूकी मुक्ती मुक्ती दिखायों . इस पर किस की मूर्ति और क्रांप है. उन्हों ने उत्तर दिया कैंसर की ॥ २५। चस ने चन से कहा तो जो कैसर का है सा कैसर को देखो और जो ईक्टर का है से ईक्टर की देखी ॥ २६ । वे लोगों के सामें उस की वात पकड न सकी और उस के उत्तर से अवंभित ही चुप रहे॥

२९। सद्की लेखा भी जो कहते हैं कि मृतकी का जी उठमा नहीं द्वागा उन्दों में से कितने उस पास आये और उस से पूका॥ २८। कि दे गुरु मूसा ने इमारे लिये लिखा कि यदि किसी का भाई श्रयनी स्त्री के रहते हुए नि सन्तान मर जाय ता उस का भाई उस स्त्री में विवाह करे श्रीर श्रपने भाई के लिये वंश खड़ा करे॥ २०। से सात भाई थें . पिहिला १५। थीर उन्हों ने उसे दाख की वारी से बाहर माई विवाह कर नि:सन्तान मर गया॥ ३०। तब निकालके मार डाला . इस लिये दाख की वारी दूसरे भाई ने उस स्त्री से विवाह किया स्त्रीर वष्ट भी नि सन्तान मर गया ॥ ३१। तब तीसरे ने उस से विवाद किया और वैसा ही सातों भाइयों ने . पर वे सब नि सन्तान मर गये॥ ३२। सब के पीहे न द्वाबे॥ १९। उस में उन्दों पर दृष्टि कर कहा ते। स्त्री भी मर गई ॥ ३३। से। मृतकों के जी उठने पर वह उन में से किस की स्त्री देशाी क्योंकि साती ने उस से विवाह किया॥ ३४। यीशु ने उन की उत्तर दिया कि इस सीक की सन्तान विवाद करते ग्रीर विवाह दिये जाते हैं ॥ ३५ । परन्तु जा लेगा **उस लोक में पहुंचने थीर मृतकों में से की उठने के** योग्य गिने चाते व न विवाह करते न विवाह दिये जाते हैं ॥ ३६ । ग्रीर न व फिर मर रकते हैं कोकि वे स्वर्गेदूती के समान हैं श्रीर जी उठने के सन्तान होने से ईश्वर की 'सन्तान हैं ॥ ३७। स्नीर मृतक लाग जो जो उठते हैं यह बात मूचा ने भी भाड़ी की कथा में प्रगट कि ई है कि वह परमेश्वर की इब्राहोम कां ईख्वर थ्रीर इसहाक का ईन्वर थ्रीर याकूब का र्इश्वर कहता है ॥ ३८। ईश्वर मृतकी का नहीं परन्तु जीवतीं का ईडवर है क्योंकि उस के लिये सब कीते है। ३९। ब्रध्यापकी मे से कितनी ने उत्तर दिया कि दे गुरु आप ने अच्छा कहा है ॥ ४०। श्रीर उन्दे फिर उस से कुछ पूछने का साहस न हुआ।

की दोनों क्रलंगा के कहों में हाला कि उन के यल तीन तीन पुराक्षेत्र एक एक गांठ कीर एक एक सन्द्रक उठाया जाए ॥ ६। फिर उस ने चोखे सेने फूल बना दीबट से निक्ली हुई उन इसी हालियों के प्रायोदितत्याले ठकने की बनाया उस को लंबाई का यही ठब हुआ ॥ २०। और दीबट की हरही सठाई राघ सीर चाढाई डेंड राघ की हुई॥ में वादाम के फूल के सरीखे अपनी अपनी गाँठ छ। श्रीर उस ने साना गठकर देा काच्य प्रायोध्यत श्रीर पूल स्मेत चार पुरपकाश यने ॥ २९। श्रीर को ठकने को दोना सिरीं पर यनाये ॥ ८। एक दीयट से निकली हुई कहीं हालियों में से दी दी कर्म को एक सिरे पर श्रीर दूसरा कर्म दूसरे डालियों के नीचे एक एक गांठ दीवट के साथ किरे पर बना उस ने उन की प्रायश्चित के ठकने एक ही दुकड़े की बनी ॥ २२ । गार्ठ श्रीर डालियां के साथ स्करी दुकड़े के बार उस के दोनें। चिरी चय टीयट के साथ सक ही दुकड़े की बनी सारा पर बनाया ॥ र । कीर कस्बी के पंख कपर से फैले पुर धने श्रीर उन पंखां से प्रायश्चित का ठक्रनों ठपा दुषा घना थीर उन के मुख ग्रास्टने सासने ग्रीर प्रायोग्चल के उक्तने की भोर किये इर वने ॥

१०। फिर उस ने बबूल की लकर्ड। की मेन की बनाया उस की लंबाई दी राघ चीसाई एक राघ ग्रीर कवाई डेड़ दाय की पुर्व ॥ ११ । ग्रीर उस ने उस की चीरों मीने से मठा खीर उस में चारी खीर साने की ग्रा धार यनाई॥ १२। श्रीर उस ने उस के लिये चार ग्रंगुल चीडी एक घटरी ग्रीर इस पटरी के लिये चारा श्रीर सीने की एक याड यनाई ॥ १३ । श्रीर उस ने मेल के लिये सोने के चार कहे ठालकर उन चारी कोनी में लगाया का उस के चारों पायों पर थे॥ 98। व वाहे पटरी के पास सेव चठाने के हैंडो के साना का काम देने को यने॥ १५। फ्रीर उस ने मेल उठाने के लिये हंडी की ववल की लकडी के वनाया थार सेने से मङ्ग ॥ १६ । ब्रीर उस ने मेख पर का सामान अर्थात् परात धूपदान कटारे खीर उंडेलने के वर्तन सब चीखें सेनि के यनाये॥

९७। फिर उस ने चे।स्ता से।ना गढ़के पाये थै।र डरडी समत दीवट की वमाया उस के पुरपकेंग्य

दो कड़े एक आरंग थार दो कड़े दूसरी यालंग डालियां तो उस की एक वालंग से क्यार तीन पर लगे ॥ छ। फिर उस ने ववूल को डंडे वानाये डालियां उस की दूसरी वालंग से निकली दुई वानों॥ बीर उन्हें सोने से मढ़ा, ५। थार उन को सन्दूक १९। एक एक डाली में वादाम के फूल के सरीखे दीघट गठे हुए चोचे सोने का खाँर एक ही टुकड़े का बना ॥ रह । फ्रीर उस ने दीवट के साती दीपक श्रीर ग़लतराश श्रीर गुलदान चोखे सेाने के वनाये॥ २४। उस ने सारे सामान समेत दीवट का किङ्कार् भर सेने का बनाया॥

३५ । फिर उस में धूपवेदी की बद्भल की लकड़ी की बनाया उस की लम्बाई एक दाय और चौड़ाई रक दाय की दुई वह चै।कार बनी स्नार उस को कचाई दो छाथ की हुई शार उस के सीग उस के साथ विना नोड के वने ॥ २६ । श्रीर जपरवाले पत्नों खार चारा खार की खलंगां खार कींगा समेत वस ने वस घेदी की चोखे सीने से मका शार वस' की चारी कीर सोने की एक बाद बनाई ॥ २०। थीर उस की खाड़ की नीचे उस की दीनी पत्नी पर उस ने सोने के दे। कड़े बनाये जा उस के उठाने के हर्ण्डों के खानें का काम दें॥ २८। श्रीर हर्ण्डो की उस ने यद्भल की लक्त ही के बनाया थीर सेाने से मठा ॥ २९ । श्रीर उस में याभिधेक का पवित्र तेल श्रीर सुराधद्रव्य का धूप गंधी की रीति से बासा दुका धनाया ॥

३८. फिर उस ने द्यामधेदी की भी खडूल की लकड़ी की खनाया उस गांठ ग्रीर फूल सब एकही दुकड़े के बने॥ १८। को लंबाई पांच हाथ श्रीर चीड़ाई पांच हाथ की श्रीर दीवट से निक्रली हुई है। हालियां बनीं तीन हुई इस प्रकार से बह चीकोर बनी श्रीर कवाई

४१। तय उस ने उन 'से कहा लोगा क्योंकर कहते है कि सीष्ट दाजद का एव है। ४२। दाजद ब्राप ही गीतों के पुस्तक में करता है कि परमेख्टर मे मेरे प्रभु से कहा ॥ ४३ । जय सो मे सेरे शबुखो क्षा तेरे चरगां की पीठी न यनाड तय लों तू मेरी दक्तिनी खोर बैठ ॥ ४४ । दाकद तो उसे प्रभु कहता रै फिर वर उस का पुत्र घोकर है॥

शियों में कहा ॥ ४६ । प्रध्यापकों से धै। कर रही जा नद्ये यम्ब पहिने हुए फिरने चारते है थीर जिन को बाबारों में नमस्कार बीर मभा के घरी में कवे श्रामन श्रीर जेवनारी में कवे स्थान प्रिय लगते है। ४७। वे विधवासी के घर सा जाते है सीर वहाना के लिये यही धेर ली प्रार्थना करते है . ये ग्राधिक टक्ट पार्वशे ॥

२१. यीशु ने श्रांग उठाके धनवानी की श्रापने श्रापने दान भग्हार में टानरी देखा॥ र । थै।र उम ने मक फंगाल विधया की भी उम में दी हदाम दालते देखा॥ ३। तय उम ने क्षण में तुम में मध क्षप्रता ह कि इम क्याल विधवा ने सभी में यधिक डाला है। है। कोंकि इन सभी ने प्रपनी घड़ती में से गंग्यर की चडाई हुई यम्लयों में कुछ कुछ डाला ने परन्तु इस ने अपनी घटती में मे प्रपनी मारी लीविका टाली है।

Y । जय कितने सोग्रा मन्दिर के विषय में वालते चे कि यह मुख्य पत्यरी से थैर चटाई एई यस् औ में मधारा गया है तब उस ने करा ॥ ६ । यह मध जी तुम देखते है। वे दिन श्राव्यी जिन्ही में पत्थर पर पत्यर भी न क्वांसा जायगा वा गिराया न जायगा ॥

9। उन्दों ने उम से पूळा है गुम यह क्य दागा नाम में श्राफे किरो में घरी हूं थीर समय निकट नी विकासीम अन्यहें जियों से रीदा जायगा ॥

मत घवराखी कोंकि इन का पहिले होना श्रवश्य है पर ग्रान्त तुरन्त नरी द्यागा।। १०। तव उस ने उन्दीं से कहा देश देश की श्रीर राज्य राज्य के विकट्ट उठींगे॥ ११। थ्रीर ग्रमेक स्थानीं में वहे भुईहोल थ्रीर ग्रकाल श्रीर मरियां दींगों थीर भयकर लक्ष्य थीर याकाश से बहे वहें चिन्द प्रगट होंगे ॥

१२। परन्तु इन सभी के पहिले लोग तुम पर ४५। जब राव सोरा मुनते घे तठ उम ने प्रपने प्रपने राघ वढ़ावेंगे थीर तम्हें सतावेंगे थीर मेरे नाम के कारण सभा के घरें। थ्रीय खन्दीगृद्धीं में रख़दादंगे थेंगर राजाग्री ग्रीर शध्यती के गागे ने जावंगे ॥ १३ । पर इस से तुम्हारे लिये साक्षी हो बायगी॥ १४। मेा श्रपने श्रपने मन मे ठररा रखे। कि एम उत्तर हेने के लिये ग्रामे से चिन्ता न करेगे॥ १५ । क्योंकि में तुम्हें ऐसा वचन श्रीर ज्ञान देलगा कि सुद्धारे मय यिरोधी उम का खराडन ग्रापया साम्टना नहीं कर मर्कोंगे॥ १६। तुम्हारे माता पिता श्रीर भाई श्रीर कटव श्रीर मित्र तारा तुम्हें पक्तड-वायेंगे ग्रीर तुम में में कितनी की घात करवायेंगे॥ १९। ग्रीर मेरे नाम के कारण चय नेता तुम से बैर करेंगे॥ १८। परन्तु तुम्हारे सिर का ग्क बाल भी नष्ट न दोगा॥ १९ । श्रपनी धीरता से श्रपने प्रासी की रक्षाकरे।।

२०। जय तुम यिष्णलीम की मेनाग्री से घेरे एग देखी तय जानी कि उस का उसह जाना निकट श्राया है।। २१। तय जो यित्रदिया में दें। से पहाड़ी पर भाग . जो यिक्डालीम के बीच में हीं से निकल जावि थ्रीर जी गांवीं में हों सी उस में प्रवेश न क्षरं॥ २२। धर्मेकि येही दगड देने के दिन देशि कि धर्म्मपुस्तक की सब बातें पूरी निवे॥ २३। उन दिनों से हाय टाय गर्भवतियां श्रीर दूध पिलाने-यालियां वर्षेक्षि देश में वडा क्रेश थीर इन लोगों श्रीर यह बाते जिम समय में दो कार्येगीं उम समय पर कोध होगा ॥ २४ । वे खड्न की धार से मारे का यम चिन्ट होता ॥ 🕻 । उस ने कहा चैकिस पर्हती ग्रीर सब देशों के लोगों से बधुवे किये जायेंगे रटी कि भरमाये न कावी क्योंकि घटुत लेगा मेरे श्रीर जब ली श्रन्यदेशियी का समय पूरा न देखि तब

श्राया है . मा तुम उन के पोंके मत लाग्रो ॥ ए । 📗 २५ । मूर्व्य ग्रीर चांट ग्रीर तारी में चिन्ह दिखाई अय तुम लड़ाह्यों और हुलड़ों की चर्चा मुना तय विंगे ग्रीर पृष्टियी पर देश देश के लागों की संकट थै। घवराष्टर देशों थेर समुद्र थे। लद्दरें का शर्जना | कदावता दे थेर वारद शियों में शिना जाता था का आरंभ द्यागा तब सुम मीधे देखे अपने सिर के उन्दों के दार्थ पकड़वाने का श्रवसर ठूठने लगा ॥ चठाको कोकि तुम्हारा चद्वार निक्ट बाता है।

खाप ही जानते हा कि घूपकाला श्रव निकट है। ३१। इस रीति से कव तुम यह वाते दाने देखे। त्रव जाना कि ईक्टर का राज्य निकट है। ३२। न हो जायें तथ लें। इस समय के लेखा नही जाते रहेगे ॥ ३३ । श्राकाश श्रीर पृषिघी टल जायेगे परन्तु मेरी बार्त कभी न टर्लेगी ॥

तुम्हारे मन क्षफराई ग्रीर मतवालयन ग्रीर शंसारिक चिन्ताखों से भारी है। जावे खैंार वह दिन तुम पर श्रचांचक स्ना पहुंचे ॥ ३५ । क्योंकि वह फरे की नाई सारी पृथियो के सब रहनेहारी पर प्रावेगा॥ ३६ । इस लिये जागते रहा थीर नित्य पार्थना करे। कि तम इन सब ग्रानेहारी वातीं से बचने के थैं।र मनुष्य के पुत्र के सन्मुख खर्ड होने के ये। य गिने चार्छा ॥

३०। योशुंदिन को मन्दिर में उपदेश करता चा थ्रीर रात की चाहर बाके जैतून नाम पर्ळात पर टिकता था॥ ३८। थीर तहकी सब लोग उस की मुनने की मन्दिर में उस पास आते थे॥

्रर् ग्राखमीरी रोटी का पर्छ हो। निस्तार पर्ळा कहावता है निकट क्षाया ॥ २ । श्रीर प्रधान याजक कीर क्षाव तब लों में दाख रस कभी न पीकगा ॥ श्रध्यापक लोग खोज करते घे कि योग्नु की क्येंकर मार डाले क्योंकि वे लोगों से डरते थे॥

द्योगा ॥ रेई । ख्रीय संसार पर क्यानेद्वारी व्यातों के प्रविश किया ॥ 🞖 । उस ने जाको प्रधान याजकों ख्रीर ' भय से श्रीर खाट देखने से मनुष्य मृतक के ऐसे हा पहरुषों के श्रध्यती के सम बातचीन किई कि योग् जायेंगे कोंकि बाकाय की रोना दिना जायगी ॥ की क्योंकर उन्हों के हाथ पकड्यांचे ॥ ५ । चे २७। तब वे मनुष्य के पुत्र की पराक्रम थार बड़े थार्नान्दत दुर थीर क्पेये देने की उस से नियम रेश्वर्ण से मेघ पर याते देखेंगे ॥ १८ । सब दन वातें। वाधा ॥ ६ । बह व्यगीकार करके उसे विना दुह्न इ

9। तय प्रक्रमीरी रोटी के पर्छ का दिन जिस रेए। उस ने उन्हों से एक दृष्टान्त भी कहा कि में निन्तार पठ्ये का मेम्रा मारमा उचित था थ्रा गूलर का वृक्ष थीर सब धृष्टीं की देखा ॥ ३०। पहुंचा ॥ ८। थीर यीशु ने पितर थीर योदन की जब उन की की पत्ती निकलती है तब तुम देखकर यह कदकी भेजा कि जाकी दमारे लिये निम्तार पट्य का भाजन बनाकी कि इस खार्ये। ए। वे उस ने बोले श्राप कर्दा चाहते है कि हम बनावे॥ १०। उस ने उन से क्षशा देखें। जब तुम नगर में प्रवेश मै तुम से सच कहता हू कि जब लीं सब बातें पूरी करे। तब एक मनुष्य जल का घडा उठाये हुए तुम्हें मिलेगा . जिस घर में बह पैठे तुम उस के पीड़े उस घर में जायों ॥ ११। श्रीर उर्च घर के स्वामी से कदी गुरु तुभ से कदता है कि पादुनशाला कदा है ३४। अपने विषय में सचेत रहा ऐसा न हा कि जिस में में अपने शिखी के स्मा निस्तार पर्छ्य का भीजन खाळ ॥ १२ । यह तुम्हें एक सजी हुई यही चपराठी काठरी दिखावेगा वटां तैयार करे। । १३। उन्हों ने जाको जैसा उस ने उन्हों में ऋदा तैसा पाया श्रीर निम्तार पर्ळाका भीजन बनाया॥

१४ । जब बद चड़ी पहुची तब योशु स्नार बारहीं प्रेरित उस के स्ता भाजन पर खैठे॥ १५। श्रीर उस ने उन से कड़ा मैं ने यह निम्तार पर्ट्य का भाजन दुःख भागने के पछिले तुम्हारे संग खाने की बडी लालगा किई॥ १६। क्योंकि में तुम मे करता हू कि जब लीं वह ईंग्बर के राज्य में पूरा न दीवे तब लों में उसे फिर कभी न खाऊगा। १९। तब उस ने कटोरा ले धन्य मानके कहा इस को लेखा थार खापस में बांटी ॥ १८। क्योंकि मे तुम से कहता दूं कि जब ली ईप्कर का राज्य न

१९। फिर इस ने रोडी लेके धन्य माना स्रोर उसे तीड़को उन की दिया और कहा यह मेरा देख है। सब ग्रैतान ने यिटूदा में जो इस्करियोती है जो तुम्हारे लिये दिया जाता है , मेरे स्मरक के

लिये यद किया करे। । इसी रीति से उस ने वियारी के पोड़े कटोरा भी देके कहा यह कटोरा मेरे लाइ पर जा सुम्हारे लिये बहाया जाता है नया नियम है।

२१। परन्तु देखा मेरे पकड़वानेदारे का दाघ मेरे संग मेल पर है। २२। मन्प्य का पुत्र लैसा ठदराया गया दे घैसा हो साता दे परन्तु हाय बह मनुष्य विस से घट पकड्याया वाता है।। ५३। तव वे भाषस में विचार करने लगे कि इस में से कैन है जा यह काम करेगा ॥

२४। उन्देश में यह विवाद भी हुआ कि उन म में कीन यहा समका जाय ॥ २५ । योशु ने चन से कदा खन्यदेष्प्रिया के राजा उन्दे। पर प्रभुता करते दे थार उन्हों के योधकारा लाग परापकारा कदावते है। २६। परन्तु सुम गेम न छान्ना पर जा सुम्हा में यहा है सा क्रांट की नाद दाये थार जा क्यान दें सा संयक्त की नार्ड दाये॥ २५। कीन यहा दें भावन पर यैठनेदारा प्रचया मेयक . यया भावन पर यैठनेरारा यहा नहीं है . परन्तु में तुम्हारे बीच मे मेबक को नार्र हू॥ २८। तुम घो या बा मेरी परीकाया में मेरे का रहे हो ॥ २९। यीर बैंके मेरे विता ने मेरे लिये राज्य ठएराया है तैमा में तुम्हारे लिये ठइराता हू ॥ ३०। कि तुम मेरे राज्य में मेरी प्रसायंत के बारद कुला का न्याय करे। ।।

३१। थार प्रमुने कहा है शिमान है शिमान हैस गैतान ने तुम्हें मांग लिया दें इस लिये कि ग्रेष्ट्र की नार्द्र सुन्दे फटके ॥ ३२ । परन्तु में ने तेरे लिये प्रार्चना किई ई कि तेरा विश्वास घट न बाय खार जय तू फिरे तय श्रयने भाइया का स्थिर कर॥ ३३ । उस ने उन में कहा दे प्रभुमें आर्प के सग वर्टीगृह में जाने का फ़ीर सरने की तैयार हू॥ ३४। उस नं कदा हे पितर में तुक्त से कदता हूँ कि ग्रात भी तय लें गूतीन थार मुकंनकारके ने कहे

विन प्रैला था विन काली था विन ज़ुते भेजा तव कान उड़ा दिया ॥ ५१। इस पर योशु ने कहा यहा

का तुम की किसी बस्तु की घटी हुई . व बोले किम को नहीं ॥ ३६ । उस ने उन से कहा परन्तु श्रव जिस पास घैलो हो से। उसे ले से श्रीर वैसे हो कोली भी खार जिस पास खड़ न दोय से खपना यस्य येचको एक की। माल लेव ॥ ३७ । क्योंकि मे तुम से कदता दू अवन्य है कि धर्मापुस्तक का यह वचन भो कि वह क्किर्मिया के गंग गाना गया मुक्त पर पूरा किया जाय क्योंकि मेरे विषय से की वात मंपूर्ण दोने पर है ॥ ३८। तव वे वोले हे प्रमु देखिये यहा दे। खड़ है . उस ने उन से कहा बहुत है ॥

३९। तय योशु बाहर निकलके प्रपना राति के श्रनुसार जैतून पट्यंत पर गया श्रीर उस के शिष्य भा उस के पीक हा लिये ॥ ४०। उस स्थान मे पदुचको उस ने उन से कहा प्रार्थना करे। कि तुम पराचा में न पढ़े। ॥ ४१। थार वर आप देला फेक्ने के टप्पे भर उन च जला गया श्रीर घुटने टेकके प्रार्थना किई ॥ ४२ । कि दे पिता की तेरी इच्छा द्वाय तो इस कटारे की मेरे पास से टाल दे र्ताभो सेरो नही पर तेरा इच्छा पूरा हा जाय॥ ४३ । तब एक दूत उसे सामर्थ्य देने की स्वर्ग से उस की दिखाद दिया॥ ४४। शीर उस ने बड़े सकट में दोको प्रधिक हुठ्ता से प्रार्थना किई क्रीर उस का प्रसाना ऐसा हुआ जैसे लाटू के प्रक्ले जो मेज पर म्हावा पीर पांचा थार विरासना पर वैठक भूमि पर गिरें॥ ४५ । तव वह प्रार्थना से स्टा थार श्रपने शिप्यो के पास श्रा उन्दे शाक के मारे सेते पाया ॥ ४६ । ध्रीर उन स कहा क्या साते हैं। उठा प्रार्थना करे। कि तुम परीक्षा में न पड़े। ॥

४७। यह बालता हो घा कि देखा बदुत लाग षाये थाँर वारह शियो से से एक शियाज्ञ का नाम यिद्वदा था उन के आगे आगे चलता या और योगुका चूमा लंने की उस पास श्राया ॥ ४८ । योग्रु ने उस से कदा पे यिदूदा वया हू मनुष्य की पुत्र की चूमा लेके पक्तड्याता है ॥ ४९ । यीशु के सारायों ने स्रव देखा कि क्या दोनेवाला है तब उस में कहा है प्रभु कि मैं उसे नहीं सानता हू तय सी मुर्ग न बालेगा ॥ क्या दम खड़ से मार्र ॥ ५०। श्रीर उन में से स्क ३५। श्रीर उस ने उन से कहा जय में ने सुर्म्ह ने महायाजक के दास की मारा श्रीर उस का दिहना भय से श्रीर खाट देखने से मनुष्य मृतक के ऐसे हो। जायों को कि श्राकाण की चेना हिंग जायगी। २९। तय वे मनुष्य के पुत्र की पराक्रम ग्रीर घडे रेश्वर्ण से मेघ पर खाते देखेंगे॥ १८। जब दन वातीं का आरंभ द्यागा तब तम सीधे दाके अपने सिर चठाण्री क्योंकि तुम्होरा चहार निकट खाता है।

रेए। उस ने उन्दी से एक दृष्टान्त भी कहा कि गूलरका वृक्ष थ्रीर सब वृक्षे की देखा ॥ ३०। ज्ञेय उन की कींपर्ल निकलती हैं तय तुम देखकर श्राप ची जानते दा कि धूपकाला श्रय निकट है। ३१। इस रीति से जब तुम यह बाते दोने देखे। त्तव जाना कि ईक्टर का राज्य निकट है। ३२। मै तुम से सच कदता हू कि जब लों सब बातें पूरी न ही जायें तब लें। इस समय के लोग नहीं जाते रहेगो ॥ ३३ । श्राकाश श्रीर पृथिघी टल जायेंगे परन्तु मेरी घार्त कभी न टर्लेगी ॥

चिन्ताक्षीं से भारी द्वा खार्च खार घद दिन तुम पर श्रचीचक श्रापटुचे ॥३५। क्योंकि घट फदेकी नाई सारी पृथियो के सम्र रहनेहारी पर आयेगा ॥ ३६ । इस लिये जागते रही ग्रीर नित्य पार्थना करे। कि तम इन सब बानेहारी बातों से बचने के बीर मनुष्य के पुत्र के सन्तुख घाडे होने के योग्य जिने जाया ॥

३७। यीशु दिन की मन्टिर में उपदेश करता था थ्रीर रात की बाहर जाके जैतून नाम पर्ळात पर टिकता था॥ ३८। थै।र तहके सब लेगा उस की मुनने की मन्दिर में उस पांस खाते थे॥

२२. त्राखमीरी राटी का पर्ळ जा निकार पर्ळा कहायता है निकट याया ॥ २ । ग्रीर प्रधान याजक श्रीर श्रध्यापक लेगा खोख करते घे कि बीशु की क्योंकर सार हाले क्योंकि वे लोगों से हरते थे ॥

थीं घषराष्ट्रट देशों और समुद्र थ्री लहरीं का शर्जना कहावता है थीर घारह जिप्यों में शिना जाता था द्दीगा ॥ १६ । श्रीर ससार पर स्नानेदारी वातों की प्रवेश किया ॥ ४ । उस ने जाके प्रधान यालकों स्त्रीर ' पदक्यों के ग्रध्यद्वीं के का वातचीत किई कि बीध को क्योंकर उन्दों के दाय पकड्यावे ॥ ५ । वे श्रानन्दित दुर श्रीर क्पैये देने की उस से नियम यांचा ॥ ६ । यह श्रंगीकार करके उसे विना हुह्नड के उन्दां के दाच पकड़्याने का प्रयसर ढ़ंढ़ने संगा ॥

9। तब प्राक्षमीरी राटी के पर्व्य का दिन जिस मे निन्तार पर्व्य का मेसा मारना उचित था प्रा पहुचा ॥ ८ । श्रीर यीशु ने पितर श्रीर योदन की यह क्रष्टके भेजा कि जाके हमारे लिये निम्तार पर्ळा का भोजन बनाकी कि इस खायें॥ 🖰 । वे उस मे बोले खाप कर्हा चाहते हैं कि हम बनार्वे॥ १०। उस ने उन से कदा देखें। जब तुम नगर में pan करी तथ एक मनुष्य जल का घडा उठाये दुर तुम्हें मिलेगा . जिस घर में बद पैठे तुम् उस के पीके उस घर में जाको ॥ ११। थै। र उस मिर के स्थामी से कदी गुरु तुम से कदता दै कि पाटुनशाला करां दै ३४ । अपने विषय में समेत रहा ऐसा न हा कि जिस में में अपने जिस्यों के स्वा निन्तार पर्ट्य का तृम्दारे मन अफराई थीर मतवालपन थीर संसारिक भावन खाव ॥ १२ । यद तुम्हें एक सकी दुई बड़ी चपराठी काटरी दिखालेगा वर्ध तैयार करे। । १३। चर्न्दों ने जाके जैसा उस ने उन्दों से कहा तैसा पाया श्रीर निकार पर्व्य का भाजन बनाया॥

> १४। जब वद घड़ी पहुची तय यीगु थीर वारहीं प्रेरित उस के स्मा भाजन पर बैठे॥ १५। थ्रीर उस ने उन से कहा में ने यह निम्तार पर्ट्य का भाजन दुःख भागने को पहिले तुम्हारे संग खाने की बड़ी लालमा किई॥ १६। क्योंकि में तुम में कदता ह कि जब सी वह ईंग्बर के राज्य में पूरा न द्वावेतय लों में उसे फिर कभी न खाडगा। १९। तब उस ने कटोरा ले धन्य मानके कहा इस को लेखा थ्रीर आपस में बांटा॥ १८। व्योक्ति ने तुम से कटता टूर्जि जख, लें ई ग्रवर का राज्य न षावे तव लें में दादा रस कभी न पीकगा॥

१ए। फिर उस ने राष्टी लेके धन्य, साना स्रोर उसे तीङ्को उन की दिया और कहा यह मेरा देह ः है। तय ग्रैतान ने गिटूदा से जी इस्करियोती है जी सुन्टारे लिये दिया जाता है . मेरे स्मरक की लिये यह किया करो ॥ २०। इसी रीति में उस न | विवारी के पोके कटारा भी देके कदा यह कटारा मेरे लाष्ट्र पर जा सुम्हारे लिये घषाया जाता ई नया नियम ए ॥

२१। परना देखा मेरे पकड़वानदारे का दाच मेरे मरा मेल पर है ॥ २२ । मनुष्य का पुत्र लेखा ठदराया गया है धेमा हा जाता है परन्तु हाय यह मनुष्य विम में यद पफडयाया काता है ॥ २३ । ताय ये भाषम में विचार करने लगे कि एस में से कीन है जा यह कान करेगा ॥

२४ । उन्टों में यह वियाद भी दुया कि उन म में कीन यहा समका जाय ॥ २५ । यांगु ने उन में कदा धन्यदेशियों के राजा उन्हों पर प्रभुता करते दे थीर उन्हों के बाधिकारो लाग परापकारा कहावते दें ॥ २६ । परन्तु तुम केंग्रेन दीयो। पर जी तुम्ही में यहा दें मां काट को नाद में ये पीर जा अधान रे मा मेयक को नार्र दीये। २५। कीन यहा र्घ भावन पर घैठनेहारा प्रचया भेयक . ववा भावन पर येठनेहारा यहा नहीं है . परना में तुमारि योच में मैं चक्र को नार्फ हु॥ ६८ । तुम दो दें। की मेरी चरीचाफ्री में मेरे मेंग रहे हैं। । २८। थीर कैमें मेरे विता ने मेरे लिये राज्य ठएराया है तेमा में सुम्हारे तिये ठद्यसास हु ॥ ३०। कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर ग्राया थार पांचा श्रीर मिहामना पर यैठक प्रसावेल के बारह कुलें का न्याय फरा ॥

३१। धार व्रमु न कहा ए शिमान है शिमान हैग्य शैतान ने तुम्हें मांत्र लिया है एस लिये कि रोष्ट्र की नार्द्र शुन्दे फटके ॥ ३२ । परनाु मे ने रोरे विग्रे प्राथना किए एं कि तेरा विश्वास घट न जाय थीर जय हू फिरे तय ग्रापने भाइयों की स्थिर कर॥ ३३ । उस ने दम से यादा दे प्रभुति खाप के सम यर्थीगृद में जाने की श्रीर मरने की तैयार हूं॥ ३४। उस न करा दे पितर मे तुम से फदता हूं कि विक पक्षडवाता ह ॥ ४९ । योशु के संगयों ने बब माल ही लय ली हू तीन बार मुर्भ नकारके ने करे देखा कि प्या दे।नेवाला दे तब उस से कहा दे प्रभु कि मै उसे नहीं जानता हू तथ ली मुर्ग न बारोगा ॥ यवा दम खड़ से मारे ॥ ५०। श्रीर उन में से एक

क्या तुम के कि कि यस्तु की घटी हुई . व वाले किंमुको नदीं॥ ३६। उस ने उन से कहा परन्तु श्रव जिस पास थैलो हो से। उसे ले ले श्रीर वैसे हो फेंगली भी छीर जिस पास खड्डा न देगय से। श्रापना यस्त्र येचके एक की मील सेंब ॥ ३७। क्योंकि मे तुम से फरता हू श्रयण्य है कि धर्मपुस्तक का यह यचन भो कि यह क्षकिमंगों के सग गाना गया मुक पर पूरा किया जाय ध्योकि मेरे विषय में की याते स्रूलो दोने पर द ॥ ३८। तय वे वोले दे प्रभु देखिये यहा दो खड्डा है . उस ने उन से कदा बहुत है ॥

३९। तय योश बाहर निकलके प्रापनी रोति के श्रनुसार केंत्रन पट्यत पर गया थार उस के शिप्य भा उस के पीके हा लिये ॥ ४०। उस स्थान मे पद्मचक्रे उस ने उन से कदा प्रार्थना करे। कि तुम परोधा में न पहें। ॥ ४१। श्रीर वद श्राप ठेला फॅक्ने के टप्पे भर उन से अलग गया थीर घुटने टेककं प्रार्थना किए ॥ ४२ । कि दे पिता जो तेरी पत्रका छाय ते। इस कटारे का मेरे पास से टाल दे ताभो संरो नहीं पर तेरा इच्छा पूरा दे। जाय॥ ४३ । तय ग्क दूत उसे सामर्थ्य देने का स्थर्भ से **उम का दिखार दिया ॥ ४४ । भार उस ने यहे** मकट में प्रोफे प्रधिक हुठता से प्रार्थना किई श्रीर उस का प्रमाना एंसा दुव्या जैसे लाहू क प्रक्कि जो भूमि पर गिरे ॥ ४५ । तय यह प्रार्थना से उठा फ्रार श्रपन शिष्या के पास पा उन्दें शाक के मारे साते पाया ॥ ४६ । श्रीर उन म कहा यथा मेाते हैं। उठा प्रार्थना करे। कि तुम परीक्षा म न पद्धा ॥

४७ । यह घालता हो या कि देखा यहूत लाग ष्राये थार घारह जिल्या से से एक जिल्ला जस का नाम यिष्ट्रदा था उन के आगे आगे चलता था और योगु का चूमा लने की उस पास थाया॥ ४८। योगु ने उस में कहा है विहुदा वया हू मनुष्य के पुत्र की छूमा ३५ । श्रीर उस ने उने से फाशा जाय में ने सुर्व्ह ने महायाजक के दास की मारा श्रीर उस का दिहना विन प्रीता थी। विन काली थी। विन ज़री भेजा तव कान उड़ा दिया ॥ ५१। दर पर योशु ने कदा यहा

चगा किया ॥ ५२ । तव यीशु ने प्रधान याजर्का ग्रीर मन्दिर के परुक्षों के ग्रध्यकों ग्रीर प्राचीना से जे। उस पास आये घे कहा क्या तुम कैसे डाकू पर्वद्ग श्रीर लाठियां लेके निकले हो ॥ ५३। जब में मन्दिर मे प्रतिदिन तुम्दारे स्था था तत्र तुम्द्वीं ने मुक्त पर द्याय न बढाये परन्तु यही तुम्बारी घड़ी ख्रीर खध-कार का पराक्रम है।

५४ । वे उसे पकड़के से चले ग्रीर महायाजक के घर मे लाये थार ापतर दूर दूर उस के पीके हा हे मनुष्य मे नहीं जानता तू क्या कहता है . खीर विलक विलक राया ॥

तक रहने दो . श्रीर उस दास का कान कूके उसे करोगे ॥ ६८ । श्रीर जो में कुछ पूर्कू तो तुम न उतर देखोगो न सुके कोड़ोगी॥ ६ए। श्रय से मनुष्य का पुत्र मर्घ्यशाक्तमान ईश्वर की दोइनी ग्रीर वैठेगा। 90। सभी ने कहा तो वया तूर् ईक्यर का पुत्र है. उस ने उन्हों से कहा तुस तो कहते ही कि में हूं॥ 9१। तव उन्हों ने कहा श्रव इमें साची का थार बवा प्रयोजन क्योंकि इस ने श्राप ही उस के मुख रे सुना है।

२३ त्व चारा समाज स्टक्षे योशु की पिलात के पास ले गया॥ १। विया ॥ ५५ । जब वे घ्याने से प्राम सुलगाक एक है | थीर उस पर यह कदके देग्य लगाने लगा कि हम न बैठे तब पितर उन्हा क बोच में बैठ गया ॥ ५६ । यही पाया है कि यह मनुष्य लागों की यहकाता है थार एक दासी उसे बाग के पास बैंडे देखके उस थीर अपने की छ। राजा कदके कैंसर का कर को खोर ताकके बोली यह भी उस के सग था॥ दिना वर्जता है॥ ३। पिलात ने उस संपूर्का क्रवा तू ५७। उस ने उसे नकारके कहा है नारों में उसे नहीं यिहूदियों का राजा है. उस ने उस की उत्तर दिया जानता हू ॥ ५८ । घोड़ो बेर पांछे दूसरे ने उसे कि ग्राय हो तो कहते हैं ॥ ४ । तय पिलात ने प्रधान देखके कहा तू भो उन में से एक है . प्रतर ने कहा याजकी थ्रीर लेगी से कहा में इस अनुष्य में कुछ चे मनुष्य मे नहीं हूं ॥ ५९ । घड़ो एक बीते दूसरे दोष नही पाता हू ॥ ५ । परन्तु उन्दों ने प्राधिक ने हुढता से कहा यह भी सचमुच उस के समें था हुक़ताई से कहा बेर मासील से लेके यहा ली सारे क्योंक वह गालोलों भो है ॥ ६०। पितर ने कहा प्रदूदिया में उपदेश करके लेगी की उसकाता है ॥

ें ६। पिलात ने गालोल का नाम मुनके पूछा वया तुरना ज्या वह कह रहा त्या मुर्ग बाला ॥ ६१। यह मनुष्य गालोली है ॥ ७। जब उस ने जाना कि तब प्रभु ने मुद्द फोरक पितर पर दृष्टि किई ग्रार वह देराद के राज्य में का दे तब उसे देराद के पितर ने प्रभु का वचन स्मरण किया कि उस ने उस पास भेजा कि घए भी उन दिनों में यिखणलीम में से कहा था मुर्ग के बोलने से आगे तू तीन बार मुक्त था॥ ८। देरोद यीशु की देखके आति स्नानन्दित से मुकरेगा ॥ ६२ । तब पितर बाहर निकलके दुश्रा वर्षेकि वद वदुत दिन से उस की देखने े चाहता था इस लिये कि उस की विषय में यहुत ्र है है। जो मनुष्य योशु का धरे हुए थे व उसे वाते बुनी थी थीर उस का कुछ आश्चर्य कर्मा मारके ठट्टा करन सो ॥ ६४। ग्रीर उस को आंखें देखने को उस की ग्राशा हुई ॥ ए। उस ने उस से कांपको उस को मुद पर धपेड़े मारको उस से पूका कि। बहुत बाते पूकी परन्तु उस ने उस के। कुछ उत्तर भविष्यद्वाणी वाल किस ने तुक मारा ॥ ६५ । खार न दिया ॥ १० । ग्रीर प्रधान याजकी ग्रीर मध्या-उन्हों ने बहुत सो श्रीर निग्दा की वाते उस के बिक्ह पकों ने खड़े हुए बड़ो धुन से उस पर देगा लगाये॥ में कहीं॥ ६६ । ज्यादो विद्वान हुआ त्योही लोगों के ११। तब देरोद ने अपनो सेना के संग उसे तुन्छ प्राचीन थीर प्रधान याजक थार अध्यापक लोग एकहे जानके ठहा किया थीर महकीला बस्त्र पहिराके हुए और उसे श्रपनी ज्यायसभा में लाये और बोले उसे पिलात के पास फेर भेजा॥ १२। उसी दिन जा तू कोष्ट है तो दम से कह ॥ ६७। उस ने उन पिलात ग्रीर हेरोद जिन्हा के 'बीच मे ग्रागी से चे कहा जो में तुम चे कटू तो तुम प्रतीति नहीं यत्रुता थी खायच में मित्र दे। गये।।

१३ । पिलात ने प्रधान याजकी श्रीर अध्यक्ती। थीर लोगों को एकट्टे बुलाके उन्दें। से कहा॥ १४। तुम इस मनुष्य की लोगों का वदकानेदारा कदके मेरे पास लाये हे। श्रीर हेखी में ने तुम्हारे साम्हने विचार किया है परन्तु जिन वातों मे तुम इस मनुष्य पर दाप लगाते हैं। उन वाती के विषय में में ने उस में कुछ दोय नहीं पाया है॥ १५। न हेरीद ने पाया है क्योंकि में ने तुम्दें उस पास भेजा श्रीर देखा वध के याग्य कोई काम उस से नहीं किया गया है। १६। में। में उसे कोड़े मारके केड दें जंगा। १९। पिलात की स्रवश्य भी घा कि उस पर्व्व मे एक मनुष्य को लोगों के लिये होड़ देवे॥ १८। तय लाग सब मिलके चिल्लाये कि इस की ले जाइये श्रीर इमारे लिये घरघ्वा के। क्वेड दीनिये॥ १९। यही वरव्या किसी वलवे के कारण जा नगर मे दुश्रा या श्रीर नरिंदसा के कारण वन्दीगृह में हाला गया था॥ २०। पिलात यीशू की कोड़न की इच्छा कर लेागों से फिर बोला ॥ २१। परन्तु उन्हा ने पुकारा कि उसे क्रूग्र पर चळाइये क्रूग्र पर चळाइये॥ २२। उस ने तीसरी खेर उन से कहा क्यों उस ने कीन सी बुराई किई है . मै ने उस में बध के येग्ग्य काई दोप नदीं पाया है इस लिये मे उसे कोई मारके कें। इंदेजेंगा ॥ २३ । परन्तु वे कवे कवे घव्य से यव करके मांगने लगे कि वह क्रूश पर चढाया जाय थ्रीर उन्दों के थीर प्रधान याजकों के शब्द प्रयत ठररे ॥ २४ । से पिलात ने खाद्या दिई कि चन की विन्ती के अनुसार किया जाय॥ २५। श्रीर उस ने उम मनुष्य को जो बलव थ्रीर नरहिंसा की कारण वन्दीगृद्ध मं , डाला गया घा जिसे वे मांगते णे उन को लिये क्रोड़ दिया श्रीर यीशु को उन की इच्छा पर सेंप दिया॥ २६। जय घ उसे ले जाते घे तय उन्दें। ने शिमान नाम क्रुरीनी देश के एक मनुष्य को जो गाव से खाता था पकड़के उस पर क्रुण धर दिया कि उसे घीशू के पीके ले चले ॥

२९। लोगों को खड़ी भोड़ उस के पोहे हो लिई ख़ीर बहुतेरी स्त्रिया भी लो उस के लिये हाती पीटती ख़ीर बिलाप करती थीं॥ २८। योशु ने उन्दे

की ख्रीर फिरके कहा है यिस्थालीम की पुष्तियों मेरे लिये मत राख्री परन्तु ख्रपने लिये ख्रीर ख्रपने वालकी के लिये राख्री ॥ २९ । क्योंकि देखी वे दिन खाते हैं जिन्हों में लोग कहेंगे धन्य वे स्त्रियों जो वांक हैं खीर वे गर्भ जिन्हों ने लड़के न जन्माये ख्रीर वे स्तन जिन्हों ने दूध न पिलाया है ॥ ३० । तब वे पर्व्वतों से कहने लगेंगे कि हमें पर गिरो खीर टीला से कि हमें ठापा ॥ ३१ । क्योंकि जो वे हरे पेड़ से यह करते हैं तो सूखे से क्या किया जायगा ॥ ३२ । वे खार दो मनुष्यों को भी जो कुकम्मी थे योशु के सग घात करने को ले चले ॥

३३। जब वे उस'स्थान पर जो खोपड़ी कहावता है पहुचे तब उन्हों ने वहां उस को खोर उन कुकिंमियों को एक को दिहनी खोर खीर दूसरे की बाई खोर क्रूओं पर चढ़ाया॥ ३४। तब योशु ने कहा है पिता उन्हें समा कर ब्योंकि वे नही जानते क्या करते हैं . खीर उन्हों ने चिट्टिया डालके उस के कपड़े बांट लिये॥

३५। लोग खड़े दुए देखते रहे थीर थ्रध्यक्तों ने भी उन के उंग ठठा कर कहा उस ने थीरों की बचाया की वह ईंग्दर का चुना हुआ जन खीष्ट है तो अपने की बचावे॥ ३६। योहाओं ने भी उस से ठठा करने की निकट आके उसे विस्का दिया॥ ३९। थीर कहा की तू यिह्दियों का राजा है तो थ्रपने की बचा॥ ३८। थीर उस के जपर में ग्क पत्र भी था जो यूनानीय थी रोमीय थी स्त्रीय थ्रक्तरें में लिखा हुआ था कि यह यिह्दियों का राजा है॥

३९ । जो कुकमीं लटकायें गये थे उन में से एका ने उस की निन्दा कर कहा जो तू खीष्ट है तो खपने को खीर हमें की बचा ॥ ४० । इस पर दूसरें ने उसे डांटकों कहा क्या तू ईश्वर से कुछ हरता भी नही . तुक पर तो वैसा हो दग्रह दिया जाता है ॥ ४० । खीर हमें पर न्याय की रीति से दिया जाता है ॥ ४० । खीर हमें पर न्याय की रीति से दिया जाता है ॥ ४० । तब उस ने योशु से कहा हे प्रमु जब खाप खपने राज्य में खाव तब मेरी सुध लीजिये ॥ ४३ । योशु ने उस से कहा में तुक से सच कहता हू कि खाज ही तू मेरे संग स्वर्गलोक में होगा ॥

देश में तीसरे पहर लें। श्रंधकार हो गया ॥ ४५। मुर्व्य खोंघयारा ,हा गया श्रीर मन्दिर का परदा बीच से फट गया॥ ४६। श्रीर यीशु ने वहे शब्द से पुकारके कहा है पिता मै श्रपना श्रात्मा तेरे दाघ में सींपता हू श्रीर यह कदके प्राय त्यागा ॥ ४७ । जी हुआ था से देखके शतपति ने ईश्वर का गुर्णा-नुवाद कर कहा निश्चय यह मनुष्य धर्मी था॥ ४८। श्रीर सब स्रोग जो यह देखन की सकट्टे हुए थे जो कुछ दुश्रा था से। देखके श्रपनी श्रपनी काती पीटते द्वर फिर गये॥ ४९। श्रीर यीश के सव चिन्हार ग्रीर वे स्त्रियां जी गालील से उस के सग श्राई घी दूर खड़े हो यह सब देखते रहे॥

५०। योर देखे। यूसुफ नाम यिद्वदिया के ग्रार-मांचिया नगर का एक मनुष्य था जो मंत्री था श्रीर उत्तम श्रीर धर्मी पुष्प दोके दूसरे मित्रपी के विचार श्रीर काम में नहीं मिला घा। ४१। थीर वह स्राप भी ईफ़्बर के राज्य की बाट जोहता था॥ ५२। चस ने पिलात के पास जाके योशु की लीच मांग लिई॥ ५३। तव उस ने उसे उतारको चट्टर में लपेटा ग्रीर एक क्रवर में रखा जा पत्थर में खादो पुई थी जिस में कोई कभी नही रखा गया था ॥ ५४। वह दिन तैयारी का दिन घा थीर विशामवार समीप घा॥ ५५ । वे स्त्रिया भी जा गालील से उस के सग माई घीं पीछे हा लिई थीर कबर को थ्रीर उस को लीच वर्षों कर रखी गई उस को देख लिया॥ ५६। ग्रीर उन्हा ने लै।टके सुगध द्रव्य थ्रीर सुगध तेल तैयार किया थ्रीर श्राचा के यनु-सार विद्याम के दिन में विद्याम किया॥

२८ त्व बडिया के पहिले दिन बडी भार ये स्त्रिया क्षीर उन के सग कई एक थ्रीर स्त्रिया वह सुग्रध जी उन्हीं ने तैयार किया या लेके कवर पर स्नाई ॥ २ । परन्तु उन्दे। ने पत्थार की कवार की साम्दने से लुक्काया दुष्पा याया॥३। श्रीर भीतर जाके प्रभुषीयुकी लीघ न पाई ॥ 🞖 । जब वे इस वात के विषय में दुवधा

४४ । जब दें। पहर के निकट दुया तब सारे ∫ दुर उन के निकट खड़े दें। गये॥ ५ । जब वे डर गई ग्रीर धरती की ग्रीर मुद्र भुकाये रही तब व उन से बाले तुम जीवते की मृतकों के बीच मे क्या कूढ़ती हो ॥ ६ । वह यहां नहीं है परन्तु जी उठा हैं . समरण करेा कि उस ने गालील में रहते हुए तुम से कदा॥ 9 । श्रवश्य दै कि मनुष्य का पुत्र पापो लेगो। के राथ में पकड्वाया जाय थीर क्रुश पर घात किया जाय श्रीर तांसरे दिन जी उठे॥ ६। तव उन्दों ने उस को वातो की स्मरण किया॥ ए। थीर कवर से लैं।टके उन्हां ने स्वारह शिप्या की थीर थीर सभा के। यह सब वाते मुनाई ॥ १०। मरियम मगदलीनी थ्रीर योद्याना थ्रीर याकूछ की माता मरियम थ्रीर उन के स्मार्की थ्रीर स्त्रियां भ्री जिन्हों ने प्रेरिता से यद वाते कहीं ॥ ११। परन्तु उन की वाते उन्दे। के आगे कदानो सा समक पढीं श्रीर उन्दे। ने उन की प्रतीति न किई ॥ १२। तब पितर उठके कवर पर दौड़ गया ग्रीर मुक्क केवल चट्टर पड़ी हुई देखी ग्रीर जी हुन्ना चा उस से ग्रपने मन मे श्रवभा करता दुश्रा चला गया ॥

१३। दंखा उसा दिन उन में से दा जन इम्माक नाम एक गाव की जो यिषशलीम से कीश चार एक पर था जाते थे॥ १४। श्रीर व इन सव वाता पर जो हुई घीं स्नापस में वातचीत करते घे॥ १५। ज्या व वातचीत थार विचार कर रहे त्या याशु श्रापदी निकट श्राको उन के स्रा देा लिया॥ १ई। परन्तु उन को हुछि ऐसी रीको गई कि उन्हों ने . चस को नहीं चीन्दा॥ १७। उस ने उन से कदा यह क्या वार्ते है जिन पर तुम चलते हुए फ्रापस मे वात चीत करते थीर उदास दाते हो ॥ १८। तव एक जन ने जिस का नाम क्लियापा था उत्तर देकी उस से कहा क्या केवल तू ही यिष्यकीम में डेरा करकं वे वाते जेा उस में इन दिना में पुई है नहीं जानता है ॥ १९ । उस ने उन से कहा कीन सो बातें . उन्दे। ने उस से कहा योशु नासरों के विषय में जो भवि-प्यद्वक्ता श्रीर ईश्वर के श्रीर सव लोगो के श्रागे काम मे थ्रीर वचन मे शक्तिमान पुरुष था॥ २०। कर रहीं तब देखा दो 'पुरुप चमकते बस्त्र पहिने । क्योकर हमारे प्रधान याजकी ग्रीर ग्रध्यक्षे ने उसे

सींप दिया कि उस पर बध किये जाने की आजा | दिई जाय थ्रीर उसे क्रूश पर घात किया है ॥ २१। परन्तु हमे आणा घी कि वही है जो इस्रायेल का चहार करेगा . श्रीर भी जब से यह हुआ तब से थाज उस की तीसरा दिन है ॥ २२ । थ्रीर हमीं मे से कितनी स्त्रिया ने भी हमें बिस्सित किया है कि वे भार की कवर पर गई ॥ २३ । पर उस की लाेष न पाके फिर खाके खोली कि इस ने स्वर्गद्ती का दर्शन भी पाया है जो कहते हैं कि यह जीता है॥ २४। तब इमारे संगियों में से कितने जन कबर पर गये श्रीर जैसा स्त्रियों ने कहा तैसा ही पाया परन्तु उस की न देखा॥ २५। तब यीश ने उन से कहा दे निर्वृद्धि थे।र भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर बिश्वास करने में मन्दर्भात काशो ॥ २६। वया ख्रवश्य न चा कि कीष्ट यह दु ख चठाकी ख्रपने रेश्वर्य मे प्रविश करे॥ २७। तब उस ने मूसा से थीर सब भविष्यद्वक्ताओं से श्रारभ कर सारे धर्मापुस्तक मे श्रपने विषय में की वातों का श्रर्थ उन्हें। की वताया॥ २८। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जाते घे थीर उस ने रेसा किया जैसा कि आगे जाता है ॥ २९ । परन्तु उन्हों ने यह कहके उस की रीका कि इमारे सम रहिये क्योंकि सांभ हा चली स्रार दिन ठल गया है . तब वह उन के स्रा रहने की भीतर गया ॥ ३०। जब बह उन के सग भोजन पर बैठा तब उस ने रोटी लेके धन्यबाद किया श्रीर उसे ताड़के उन की दिया॥ ३१। तव उन की दृष्टि खुल गई श्रीर उन्हों ने उस की चीन्हा श्रीर वह उन से अन्त-द्वीन दी गया ॥ ३२ । थ्रीर चन्हों ने श्रापस में कहा जव वह मार्ग में इम से वात करता था थीर धर्म-पुस्तक का अर्थ इमें वताता था तव क्या इमारा मन दम में न तपता था॥ ३३ । वे उसी घड़ी उठकी यिष्णलीम को लौट गये थीर ग्यारह शिखों की थीर उन को सींगया की एकट्टे दुग ग्रीर यह कहते हुए पाया ॥ ३४ । कि निश्चय प्रभु जी उठा है श्रीर शिमोन की दिखाई दिया है। ३५। तथ उन दोनी ने कह सुनाया कि मार्ग में क्या हुआ या श्रीर यीश क्योंकर राटी साहने में चन से पहचाना गया ॥

३६ । वे यह कहते ही घे कि योश स्नाप ही उन के बीच में खडा है। उन से बोला तुम्हारा कल्याण द्याय ॥ ३७ । परन्तु वे व्याकुल थ्रीर भयमान हुण श्रीर समका कि इम प्रेत की देखते हैं॥ ३८। उस ने उन से कहा क्यों व्याकुल हा थार तुम्हारे मन में संदेह क्यों उत्पन्न होता है॥ ३९। मेरे हाथ छै।र मेरे पांठ देखा कि मैं आपही हूं. मुक्ते टीखी छीर देख ले। क्योंकि जैसे तुम मुक्त में देखते हैं। तैसे प्रेत को हाडु मांच नहीं होते हैं ॥ ४०। यह कहके उस ने श्रपने हाथ पाव उन्दे दिखाये॥ ४१। ज्यें वे मारे खानन्द के प्रतीति न करते थे थार खर्चिमत हो रहे त्यों उस ने उन से कहा वया सुम्हारे पास यहां कुछ भोजन है। ४२। उन्दों ने उस की कुछ भूनी मकली थै।र मधुका कत्ता दिया॥ ४३। उस ने लेको उन को साम्हने खाया ॥ ४४ । ग्रीर उस ने उन से कहा यही वे वाते हैं जो मै ने तुम्हारे सम रहते हुए तुम से कहीं कि जो कुछ मेरे विषय में मूसा की व्यवस्था में श्रीर भविष्यद्वकां श्रीर ग्रीतीं के पुस्तकों में लिखा दै सब का पूरा दोना श्रवश्य दे॥ ४५ । तब उस ने धर्मा पुस्तक समभाने को उन का ज्ञान खोला ॥ ४६ । श्रीर उन से कहा यूं लिखा है श्रीर इसी रीति से ग्रवश्य था कि कीष्ट दुख चठावे ग्रीर तीसरे दिन मृतको में से जी चठे॥ ४९। ग्रीर यिस-श्रालीम से स्वारंभ कर सब देशों के लोगों में उस के नाम से पष्टवात्ताप की श्रीर पापमाचन की कथा सुनाई जावे॥ ४८। तुम इन वातेां के साद्वी हो ॥ ge । देखेा मेरे पिता ने जिस की प्रतिचा किई उस को मै तुम्हों पर भेजता हू श्रीर तुम जब लों कपर से शक्ति न पावा तब ली यिख्शलीम नगर में रहे।।

५०। तव वह उन्हें वैद्यानिया सो व्याहर से गया श्रीर श्रापने हाथ उठाके उन्हें श्राधीस दिहें॥ ५०। उन्हें श्राधीस देते हुए वह उन से असम हो गया श्रीर स्वर्ग पर उठा लिया गया॥ ५२। श्रीर वे उस को प्रयाम कर वहें श्रानन्द से यिक्शलीम की लीट गये॥ ५३। श्रीर नित्य मन्दिर में ईश्वर की स्तुति श्रीर धन्यवाद किया करते थे। श्रामीन॥

## योह्न रचित सुसमाचार।

है ज्यादि में वचन था खार वचन ईक्टर को सग था खार वचन ईक्टर था॥ २। वह खादि में ईक्टर को सग था॥ ३। सब कुछ उस को द्वारा सृजा गया खार जा सृजा गया है कुछ भी उस खिना नहीं सृजा गया॥ ४। उस में जीवन था खार वह जीवन मनुष्यों का उजियाला था॥ ४। खार वह जीवन सनुष्यों का उजियाला था॥ ४। खार वह जीवन सनुष्यों का उजियाला शे खार अधकार ने उस को ग्रह्म न किया॥

६। एक मन्त्र्य ईश्वर की खोर से भेना गया जिस का नाम योद्दन था॥ ७। वह साक्षी के लिये श्राया कि उस उजियाने के विषय में सामी देवे इस लिये कि सब लोग उस के द्वारा से विक्रास करे।। ८। वह स्राप ता वह राजियाला न या परन्तु उस उजियाले की विषय में साक्षी देने की खाया ॥ ए। यञ्चा उजियाला जे। घर एक मनुष्य की। उजियाला देता है जगत में श्रानेवाला था॥ १०। वह जगत मे था थ्रीर जगत उस के द्वारा सृका गया परन्तु जात ने उस की नहीं जाना ॥ १९। यह श्रपने निज देश में खाया थीर उस के निज लोगों ने उसे ग्रुद्य न किया ॥ १२ । परन्तु जितनीं ने उसे ग्रद्दख किया उन्हों की श्रर्थात् उस की नाम पर विद्वास करने-दारों की उस ने ईश्वर के सन्तान दीने का अधि-कार दिया॥ १३। उन्हें का जन्म न लेहू से न शरीर की इच्छा से न मनुष्य की इच्छा से परन्तु र्देश्वर से हुम्रा॥ १४। थ्रीर वचन देघधारी दुवा थीर इसारे बीच में हेरा किया थीर इस ने इस की महिमा पिता के एकलीते की सी महिमा देखी. वह अनुग्रह थीर सञ्चाई से परिपूर्व था॥ १५। योदन ने उस के विषय में साची दिई ग्रीर प्रकारके कहा यही था जिस की विषय में मैं ने कहा कि जी मेरे पीढ़े जाता है से। मेरे जागे हुआ है क्योंकि वह मुक्त से पाईले था॥ १६। उस की भरपूरी से इस

९९। क्योंकि व्यवस्था मूचा के द्वारा से दिई गई अनुग्रह श्रीर सञ्चाई योग्र कीष्ट के द्वारा से हुए ॥ १८। किसी ने ईश्वर की कभी नहीं देखा है. एकसीता पुत्र जी पिता की गोद में है उसी ने उसे वर्णन किया॥

१९। योदन की सासी यह है कि जब यिष्ट्रदियों ने यिक्शलीम से याजकीं श्रीर लेबीयों की उस से यस पूछने की भेजा कि तू कीन है। 🙌 । तय उस ने मान लिया श्रीर नहीं मुक्तर गया पर मान लिया कि मैं की प्र नहीं हू॥ २१। तय उन्दें। ने उस से प्रका तो कीन . क्या हू रिलयाट है . उस ने कहा मैं नहीं टू. क्या तू यह भविष्यद्वक्ता है. उस ने उत्तर दिया कि नहीं ॥ २२। फिर उन्हों ने उस से कदा तु कीन दै कि दम अपने भेजनेदारी की उत्तर हेर्चे. तू खपने विषय में क्या कहता है ॥ रे३ । उस ने कहा में किसी का शब्द हू जी जगल में पुकारता है कि परमेश्यर का पन्य सीधा करे। जैसा विशेषाद भविष्यद्वन्ता ने कष्टा॥ २४। जो भेजे गये थे सा फरीभियों में से थे॥ २४। उन्हों ने उस से पूछ करको उस से कहा जा तू न खीष्ट ग्रीर न रालियाह थीर न वह भविष्यद्वक्ता है तो क्यों वर्षातसमा देता है। रेई। योदन ने उन की उत्तर दिया कि मैं ती चल से वर्षातसमा देता हू धरन्तु तुम्दारे बीच में एक खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते हो ॥ २७ । घटी है मेरे पीढ़े खानेवाला जा मेरे खागे हुखा है में उस की जूती का वंध खोलने के याग्य नदी हूं ॥ १८। यह वार्त यर्दन नदी के उस पार वैद्यावरा गांव में हुई जर्हा योद्दन वर्षातसमा देता था॥

वह अनुग्रह छीर सञ्चाई से परिपूर्ण था॥ १५।
योइन ने उस के विषय में साक्षी दिई छीर पुकारके जात देखा छीर कहा देखा ईएवर का मेम्रा की कहा यही था किस के विषय में मैं ने कहा कि की किस के विषय में मैं ने कहा कि एक पुरुष मेरे गीहे खाता है सो मेरे खागे हुआ है क्येंकि वह मुक्त से पछि खाता है को मेरे खागे हुआ है क्येंकि वह मुक्त से पछि खाता है को मेरे खागे हुआ है क्येंकि वह मुक्त सोने पाया है हां अनुग्रह पर अनुग्रह पाया है॥ से पछि खाता है को मेरे खागे हुआ है क्येंकि वह मुक्त सोने पाया है हां अनुग्रह पर अनुग्रह पाया है॥ से पछि खा॥ ३१। में उसे नहीं सोन्हता था परन्तु

ने हरू हो। बबूल की लक्ही के बनाया थी। की ग्रलंगी के कड़ी में बेदी के उठाने के लिये डाल

 श्रीर उस ने है। दी थ्रीर उस का पाया दोने। पीतल को, बनाये वह उन सेवा करनेहारी स्त्रियों को दर्प्पचा के पीतल के वने जा मिलापवाले तबू के द्वार पर खेवा करती थीं॥

९। फिर उस ने श्रांगन की बनाया दक्कियन श्रासंग के लिये स्रांगन के पर्दे वटी हुई सूक्त सनी को कपड़े को थ्रीर सब मिलाकर सा दाथ को बने॥ ९०। उन को बीस खंभे खार इन की पीतल की बीस क्रोंर्सयां बनी ग्रीर खभी की ग्रकांस्यां ग्रीर बोड़ने की इन्हें चांदी की बनीं॥ १९। ग्रीर उत्तर यालंग के लिये भी सा द्वाध के पर्टे बने उन के बीस खंभे थीर दन की पीतल का बीस कुर्कियां बनी श्रीर खंभी की श्रक्तांड्यां श्रीर नोडने की छईं चौदी सनी के कपडे में कारचेव करनेहारा था। की अनीं॥ १२। थीर पव्छिम थलंग के लिये प्रचास दस बनों खंभों की खक्राहियां खीर जीड़ने की छड़ें चांदी की बनीं॥ १३। खीर पूरब थलंग पचास धाय की बनी॥ १४। बाएन के द्वार की एक छोर के लिये। पद्र इ हाथ के गरें अने ग्रीर उन की खंभे तीन ग्रीर

तीन द्वाध की हुई ॥ २ । थीर उस ने उस के चारा । पद्रद द्वाध के पर्दे वने उन के खभे तीन तीन और इन कोना पर उस की चार कींग बनाये वे उस की साथ की कुर्सियां भी तीन तीन बनीं। १६। चारीं ग्रोर विना जोड़ को बने थीर उस ने उस की पीतल से आजन को सब पर्टे सूदम बटी हुई सनी के कपड़े मका ॥ है। श्रीर उस ने बेदी का सारा सामान कि बने ॥ १९। ग्रीर खिमा की कुर्सिया पीतल की श्रायात उस की हांदियों फार्याहियों कटोरी काटे। श्रीर श्रक्ताहियां श्रीर छड़े चांदी की वनीं श्रीर उन श्रीर करहें। की बनाया उस का सारा सामान उस के सिरे चादी से सके गये श्रीर श्रागन के सब स्वभे ने पीतल का बनाया ॥ 8 । श्रीर वेदी के लिये उस चादी की इन्हों से जी है गये ॥ ९८ । श्रांगन के द्वार की चारों ख्रोर की कमनी के तले उस ने पीतल की का पदी कढ़ाई का काम किया हुआ नीले देंबनी जालों की एक ककरी बनाई वह नीचे से बेदी की थ्रीर लाही रंग के कपड़े का थार सूचम बठी कचाई के मध्य लें। पहुची ॥ ध । ग्रीर उस ने पीतल हुई सनी के कपड़े का बना ग्रीर उस की लबाई की अभरी के चारों कोनों के लिये चार कड़े ठालें वीच दाय की हुई फ़ीर उस की चीड़ाई के। दार की डग्डी के खाना का काम दे॥ ६। फिर उस की कचाई थी यांगन की कनात के समान पांच हाथ की वनी॥ १९। खीर उन के खरें चार थीर यीतल से मठा ॥ ९। तस्र उस ने इच्हों की घेदी विमा की पीतलवाली कुर्सियां चार वनीं उन की अर्काहयां चांडी की वनीं श्रीर उन के सिरे चांदी द्विया। बेदो को उस ने तखती से खोखली बनाया॥ से मठे गये ख्रीर उन की छड़े चादी की बनी ॥ २०। थीर निवास के थार ब्रागन की चारों श्रोर के सब ख़टे पीतल के बने॥

२९। साद्यीपत्र के निवास का सामान की लेबीयां की संवकाई के लिये वना थ्रीर जिस की गिनती दान्त याजक के पुत्र ईतासार के द्वारा मूका के कदि से दुई उस का व्योरा यद है॥ २२। जिस जिस वन्तु के वनाने को खात्ता यदीवा ने मूसा की दिई घो उस की यहूदा के गोत्रवाले वसलेल् ने जी हूर् का पाता श्रीर करी का पुत्र घा बना दिया॥ २३। क्षीर उस के सा दान् के गोत्रवाले यदीसामाक् का पुत्र खोद्दोलीखाव् था जो खोदने खीर काठने-द्वारा थीर नोले बैबनो थीर लादी रंग के थार सूपम

२४। पवित्रस्थान के सारे काम मे जा भेट का ष्टाथ के पर्दे बन उन के खंभे दस थ्रीर कुर्सियां भी सोना लगा बद उनतीस किङ्कार थ्रीर पवित्रस्थान के शेकेल् के लेखे से सात सा तीस शेकेल् था॥ २५। थीर मगडलो के गिने हुए लागों की भेट की चांदी मा किङ्कार् थीर पवित्रस्थान को **येकेल् के लेखे** से सत्तरह सा पचहत्तर श्रेकेल् भी॥ २६। अभात् कुर्वियां भी तीन बनीं ॥ १५। ग्रीर मारान के द्वार की जितने वीस वरसवाले थीर उस से ग्रीधक ग्रवस्था-दूसरी क्रीर भी वैशा ही बना दक्षर भीर उधर पंद्रह वाले दीकी गिने गये घे उन इः लाख साकृ सीन

जिन् वह इसायेली लागों पर प्रगट किया जाय इसी लिये में जल से खर्पातसमा देता हुआ स्नाया है ॥ ३२ । श्रीर भी योहन ने साची दिई कि मै ने थातमा की कपात की नाई स्वर्ग से उतरते देखा है श्रीर वह उस पर ठहर गया॥ ३३। सै। में उसे नहीं चीन्दता था परन्तु जिस ने मुक्ते जल से वपतिसमा देने की भेजा उसों ने सुभासे कहा जिस पर ह यात्मा की उतरते थीर उस पर ठहरते देखे बही ती पवित्र स्नात्मा से वर्पातसमा देनेहारा है ॥ ३४ । स्नीर में ने देखके सादी दिई है कि यही ईश्वर का मुत्र है।

३५। दूसरे दिन फिर योहन खीर उस के शियो में से दो जन खहे थे॥ ३६। श्रीर क्यों यीश फिरता था त्यों बह उस पर द्राष्ट्र करके बोला देखा ईश्वर का मेमा ॥ ३७। उन दो शियों ने उस की बोलते सुना भीर यीशु की पीहे दी लिये॥ ३८। यीशु ने मुंह फेरके उन का पीहे ब्रात देखके उन से कहा तुम च्या खोजते हो . उन्हों ने उस से कहा है रळी श्रर्थात् दे गुरु श्राप कहां रहते है ॥ ३९ । उस ने उन में कहा श्राक्षे देखा. उन्हों ने जाक देखा वह कष्टां रहता था श्रीर उस दिन उस के सम रहे कि दो घड़ी के खटकल दिन रहा था॥ ४०। जो दो जन योचन की मुनके योशु के पीहे हा लिये उन में से एक तो शिमोन पितर का भाई श्रन्द्रिय था॥ ४९। उस ने पहिले ग्रापने निज भाई शिमान की पाया थै।र उस से कहा हम ने मसीह की अर्थात खीष्ट कीं पाया है।। ४२। तव वह उसे योश पास लाया थ्रीर योशुने उ**च पर दृष्टि कर कहा तू यूनस**्का पुत्र शिमोन है त कैका अर्थात पितर कहावेगा ॥

**४३**। दूसरे दिन योशु ने गालील देश की जाने की इच्छा किई थ्रीर फिलिप की पाके उस से कहा मेरे पीक्वे था॥ ४४। फिलिप तो खन्द्रिय थार पितर के नगर वैतरीदा का था॥ ४५। फिलिप ने नंधनेल की। पाकी उस से कहा जिस की विषय में मूसा ने

फिलिप ने उस से कहा स्नाके देखिये॥ ४९। योश ने नथनेल के। अपने पास खाते देखा श्रीर उस के विषय में कहा देखे। यह सवसूच इसायेली है जिस में कपट नहीं।। ४८। नचनेल ने उस से कहा खाप मुक्ते कहां से पहचानते हैं . यीश ने उस की उत्तर दिया कि फिलिप के सभे खुलाने के पहिले जब तू गूलर के वृत्त तले या तव में ने तुक्ते देखा॥ १८। नियनेल ने उस की उत्तर दिया कि दे गुरु स्नाप ईश्टर के पुत्र है आप इस्रास्त के राजा है ॥ ५०। यीश ने उस की उत्तर दिया मैं ने जी तुक्त से कहा कि मैं ने तुभे गूलर के घृद्य तले देखा घ्यातू इस लिये विष्ठास करता है . तू इन से वड़े काम देखेगा॥ ५१। फिर उस से कहा में तम से सच सच कहता हू इस के पीके तुम स्त्रां का खुला थ्रीर ईश्वर के दूतों की मनुष्य के पुत्र के जपर से चठते उत्तरते देखांगे॥

२. तीसरे दिन गालील के काना नगर में एक विवाह का भाज था क्षीर योशुकी माता वद्दां घी॥ 🗟 । योशुभी क्षीर उस के शिष्य लाग उस विवाह के भाज में बुलाये गये॥ ३। जब दाखरस घट गया तब योधु की माता ने उस से कहा रन के पास दाख रम नहीं है। ४। योशुने उस से कहा हे नारी आप की मुभा से क्या काम . मेरा समय श्रव लों नही पहुचा है। ५। उस की माता ने सेवकीं से कहा जी कुछ वह तुम से कि से से करी ॥ ई । वहां पत्थर के ह मटके यिद्दियों के शृद्ध करने की रीति के अनुसार धरे ये जिन में डेढ़ डेढ अयवा दो दो मन समाते घें॥ 9। यीधुने उन से कहा मठकों की जल से भर देख्री . से। उन्हों ने उन्हें मुंदामुंद भर दिया। । तब उस ने उन से कहा स्रव उंडेला थैं।र भाव के प्रधान के पास ले जाखा . वे ले गये॥ ए। जय भोज के प्रधान ने वह जल जो दाखरस वन गया व्यवस्था में श्रीर भविष्यद्वकाश्रों ने लिखा है उन की शा चीखा श्रीर वह नही जानता था कि वह कहां इस ने पाया है श्रर्थास् यूसफ के पुत्र नासरत नगर से श्राया परन्तु विन सेवकी मे वल सर्देला या वे को यीशुको ॥ ४६ । नेयनेल ने उस से कहा बया जानते घे तब भीज के प्रधान ने दूल्दे की खुलाया॥ क्रोई उत्तम बस्तु नासरत से उत्पन्न हो सकती है . १०। ग्रीर उस से कहा हर एक मनुष्य पहिले श्रच्छा

मध्यम देता है. तूने श्रच्छा दाख रस श्रव ली रखा है।। ११। योशु ने गालील के काना नगर में ब्याश्चर्य कर्मी का यह ब्यारभ किया बीर श्रपनी महिमा प्रगट किई छैार उस के शियों ने उस पर विश्वास किया॥

वनाया गया खीर हु क्या तीन दिन में इसे चठावेगा ॥ ग्रास्मा से जन्मा है से। इसी रीति से है ॥ २१। परन्तु वह अपने देह के मन्दिर के विषय में ए। निकादीम ने उस की उत्तर दिया कि यह के शिष्यों ने स्मरण किया कि उस ने उन्दें से यद

दाख रस देता और जब लेगा पीके क्रक जाते तब में साची कीई देवे क्वींकि वह आप जानता चा कि मनुष्य में ध्या है।

३ फ्रिशियों में से निकादीम नाम एक मनुष्य था तो यिटू-

दियों का एक प्रधान था॥ २। वद रात की योज्ञ १२। इस की पीढ़े वह थीर उस की माता थीर पास आया थीर उस से कहा है गुरु हम सानते हैं उस की भाई थीर उस की शिष्य लेगा कफर्नाइस कि याप ईरदर की योर से उपदेशक याये है की-नगर की गये परन्तु बहां बहुत दिन न रहे॥ १३। कि कोई इन श्राश्चर्ध्व कर्मी की जी श्राप करते है विद्दियों का निस्तार पर्ळा निकट या श्रीर यीश जा ईश्वर उस की स्नान हा ती नहीं कर सकता यिष्ण्यलीम को गया॥ १४ । श्रीर उस ने मन्दिर में है॥ ३ । यीशु ने उस को उत्तर दिया कि मै तुक्त गोष्यों थे। भेडों थे। कपोतों के वेचनेदारों की थीर से सच सच कदता दू कीई यदि फिरके न जन्मे ती र्माफों को बैठे हुए पाया ॥ १५। तथ उस ने ईश्वर का राज्य नहीं देख सकता है ॥ ४। निकी-रस्सियों का को हा बनाके उन सभी की भेड़ी थी। दीम ने उस से कहा मनुष्य यूका दीके की कर जनम गोष्डियों समेत मन्दिर से निकाल दिया थार सरीफों ले सकता है . ध्या वह स्रपनी माता की गर्भ में को पैसे विश्वराक्षे पीठी को उसट दिया ॥ १६ । श्रीर दूसरी घेर प्रवेश करके जन्म से सकता है ॥ ५ । कपोत्तीं के बेचनेहारीं से कहा इन की यहां से ले यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुभ से सच सच कहता जायों मेरे पिता का घर ब्योपार का घर मत बनायों। हूं की ई यदि जल थीर ग्रात्मा से न जन्में ती ईश्वर १९। तब उस के शियों ने स्मरण किया कि लिखा के राज्य में प्रवेश नदीं कर सकता है। ६। स्ना हैं तेरे घर को विषय में की धुन मुझे खा जाती है॥ अरीर से जन्मा है से। अरीर है खैार जा व्यातमा से १२। इस पर यिट्रियों ने उस से कथा तू जो जन्मा दै से आतमा दै॥ ९। असंमा मत कर कि यह करता है तो हमें कीन सा चिन्ह दिखाता है ॥ में ने तुभ से कहा तुम की फिरके जन्म लेना प्रवास १९९। यीग्रुने उन की उत्तर दिया कि इस सन्दिर है ॥ ८। प्रयन सहां चाष्टता है सहां बहता है श्रीर को का दो थीर में उसे तीन दिन में सठाकगा ॥ तू उस का शब्द सुनता है परन्तु नहीं जानता है घट २०। यिहू वियो ने कहा यह मन्दिर क्रयालीस वरस में आहां से खाता खीर किधर की जाता है . जी कीर्क

बोला ॥ २२ । से जब वह मृतकों से जी उठा तब उस बातें क्योंकर दे। सकती दें ॥ १० । योशु ने उस की उत्तर दिया क्या तू इस्रायेली लेंगों का उपदेशक है वात कही थी थीर उन्हों ने धर्मापुस्तक पर थीर थीर यह बाते नहीं जानता ॥ १९। में तुम से सच वस बचन पर की योश ने कहा था विश्वास किया। सच कहता हू हम जी जानते हैं से। कहते है छीर रहे। जब यह निम्तार पर्ळा में यिष्णालीम में जो देखा है उस पर साकी देते है थीर तुम हमारी था तद्य बहुत लोगो ने उस के आक्रवर्ध्य कर्मी की साक्षी ग्रहण नहीं करते हो ॥ ९२। जी में ने तुम को यह करता था देखको उस के नाम पर विश्वास से पृथिवी पर की वार्त कहीं थ्रीर तुम प्रतीति नहीं किया। २४। एम्सु- योशु ने श्रपने की उन्हों की करते हो तो यदि में तुम से स्वर्ग में की वाते कहूँ हाथ नहीं सींपा वर्षोंकि वह सभी की जानता था॥ तुम क्योंकर प्रतीति करें। । १३ । श्रीर कीई स्वर्ग २५। ग्रीर उसे प्रयोक्तन न था कि मनुष्य के विषय पर नहीं चक् गया है केवल वह जो स्वर्ग से इतरा

यार्थात् मनुष्य का पुत्र का स्वर्ग में है। १४। जिस रीति से मूसा ने जंगल में साप की कचा किया उसी रांति से प्रयाय है कि मनुष्य का पुत्र कचा किया जाय॥ १५। इस लिये कि जो कीई उस पर विश्वास करे सा नाग्र न द्वाय परन्तु अनन्त जीवन पार्व ॥ १६ । वर्वों कि इंग्वर ने बगत की गेसा प्यार किया कि उस ने श्रपना एक लौता पुत्र दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे से। नाग न दीय परन्तु श्रानन्त जीवन पार्व॥ १९। ईश्वर् ने श्रापने पुत्र की जरात में इस लिये नहीं भेला कि जरात की दगड़ के योग्य ठहरावे परन्तु इस लिये कि स्नात उस के द्वारा त्राय पाव ॥ १८ । जी उस पर विज्वास करता है सा टर्ड के याग्य नहीं ठटराया जाता है परन्तु जा विश्वास नहीं करता सा दग्छ के याग्य ठद्दर चुका है क्वोंकि उस ने ईंग्ठर के ग्कलैति पुत्र के नाम पर विश्वास नरी किया है। १९। थ्रीर दग्ड के येग्य ठदराने का कारण यह है कि उक्षियाला जगत मे श्रावा है थीर मनुष्यों ने श्राधिवारे की उन्निवाले से श्रिधिक प्यार किया क्योंकि उन के काम धुरे थे॥ २०। क्योंकि तो काई द्वराई करता है सा राजियाले से चिन्न करता है और उजियाने के पास नहीं स्नाता है न हो कि उस के कामों पर उसहना दिया जाय॥ २१। परन्तु का सञ्चार्थ पर चलता दे से उजियाले के पास श्राता है इस लिये कि उस के काम प्रगट द्दार्थ कि इंग्लर की ग्रीर से किये गये है ॥

२२। इस के पीके योश खार उस के शिष्य पिट्ट-दिया देश में आये और उस ने यक्षा उन के सग रछकं वपतिसमा दिलाया ॥ २३ । योदन भी श्रालीम के निकट रेनन नाम स्थान में वर्षातसमा देता था क्योंकि यहां यहुत जल या क्रीर लेगा ग्राके यप-तिसमा लेते थे॥ 🤧 । क्योंकि योदन ग्रय लेां वन्दी-गृद में नदीं हाला गया था ॥

२५ । योदन के शिष्यों कीर विष्टदियों में शुह्र करने के विषय में विवाद हुआ।। २६। खीर उन्दी ने याएन के पास आके उस से कदा हे गुरु जा यर्दन के उस पार श्राप के संग था जिस पर श्राप ने साको

लाग उस की पास जाते है। २९। योहन ने उत्तर दिया यदि स्वर्ग से उस की न दिया जाय ती मनुष्य कुरु नहीं पासकता है।। २८। तुम खाप ही मेरे मानी दी कि मैं ने कहा में खीष्ट नदीं हू पर उस के स्नागे भेला गया हू॥ २९ । दूरिटन जिस की है' मार्ड दूरदा दे परन्तु दूरहे का मित्र जो खड़ा दोको उस को सुनता है दूस्ते के भव्द से श्रांति श्रानन्दित हाता है. मेरा यह आनन्द पूरा हुआ है॥३०। प्रवण्य है कि वह बढ़े श्रीर म घटूं॥३१। जो कपर से स्नाता है सा सभी के कपर है . का पृष्टिवी से है सा पृष्यिवी का है श्रीर पृष्यिवी की वाते कहता रै. जी स्वर्ग से श्राता है से। सभी के जपर है। ३२। जो उस ने देखा श्रीर सुना है वह उस पर माची देता है श्रीर कोई उस की साची ग्रहण नही करता॥ ३३ । जिस ने उस की साक्षी ग्रष्टश किई दै से। इस वात पर छाप दे चुका कि ईरदर सत्य है।। ३४। इस लिये कि जिसे ईप्कर ने भेजा है से। ईक्टर की यातें कहता है क्योंकि ईक्टर उस की श्रात्मा नाप से नहीं देता है।। ३५ । पिता पुत्र की प्यार करता है थीर उस ने सब कुछ उस के छाप में दिया है ॥ ३६ । जो पुत्र पर विश्वास करता है उस को ग्रनन्त जीवन है पर जा पुत्र को न माने से जोवन की नहीं देखेगा परन्तु ईश्टर का क्रोध **उस पर र**हता है ॥

🞖• ज्व प्रभु ने जाना कि फरीग्रियों ने सुना है कि यीग्रु योदन से क्रिधिक श्रिष्य करके उन्हें वर्षातसमा देता है। २। तै।भी योशु ख्राप नदी परन्तु उस के शिष्य व्यक्तिसमा देते घे ॥ ३। तय यह यिहूदिया की क्रीड़के फिर गालील की गया॥ ४। श्रीर उस की श्रीमरीन देश में से जाना ग्रवश्य दुष्रा॥ ५। से। वद शिकर नाम शोमि-रान के ग्क नगर पर उस भूमि के निकट पहुंचा जिसे याकूय ने अपने पुत्र यूसेफ की दिया॥ ६। थै। र याकूब का कुछा<sup>7</sup> बहां था से। योशु मार्ग मे चलने से चिकित हो उस कूंग पर यूदी बैठ गया श्रीर दिसं दें देखिये यह व्यक्तिसमा दिसाता दें थीर सव दी पहर के निकट था ॥ 9 । एक ग्रीमिरीनी स्त्री क्ता दीजिये॥ ८। इस के शिष्य लेगा भे। जन मील लेने की नगर में गये थे ॥ ए। थे।मिरीनी स्त्री न उस से कहा स्राप यिदूदी होके सुक्त से जी श्रोमिरीनी स्त्री हू क्योंकर पोने की मागते हैं क्योंकि पिहूदी लेगा शामिरानियों के स्मा व्यवहार नहीं करते ॥ १०। योशुने उस को। उत्तर दिया जो तूई छार के दान को जानती थीर वह कीन है जो तुभ से कहता है मुक्ते पीने की दीजिये ती तू उस स मागती खीर यह तुमें अमृत जल देता ॥ ११। स्त्री ने उस से कहा है प्रमु जल भरने की आप के पास कुछ नहीं है थ्रीर कूर्या गहिरा है ते। बह अमृत जल आप को कहां से मिला है ॥ १२। क्या थाप इसारे पिता याकूब से बढ़े है जिस ने यह कूआं हमें दिया थीर श्राप ही श्रपने सन्तान थार श्रपन ठीर समेत उस मे चे पिया॥ १३ । यीशुने उस की उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पश्चि से फिर पियासा देशा। १४ । पर को कोई बहजल पीवे जी मै उस की दें जंगा का फिर कभी पियासा न होगा परन्तु जा जल मैं उसे टेकगा सा उस में अनग्त जीवन ला उमगनेहारे जल का साता हा जायगा ॥ १५ । स्त्री ने उस से कहा व प्रभु यह चल मुभे दी निये कि मै पियासी न होत ग्रीर न जल भरने की यहां श्राज ॥ १६। योशुने उस से कहा जा श्रपने स्त्रामी की बुलाके यहां था॥ १९। स्त्री ने उत्तर दिया कि मेरे तर्इ स्वामी नहीं है . योशु उस से बोला तू ने याच्छा कहा कि मेरे तर्द स्वामी नही है। १८। क्योंकि तेरे पाच स्वामी हा चुके श्रीर श्रव का तेरे या रहता है से तेरा स्वामा नहीं है. यह तूने सच कहा है॥ १९। स्त्रों ने उस से कहा है प्रभु मुर्भे पूक्ष पड़ता है कि श्राप भविष्यद्वता है ॥ २०। हमारे पितरे। ने इसी पहाड़ पर भजन किया श्रीर थाय लेगा कहने दे कि घर स्थान जहां भजन करना र्वोचत है यिक्शलोम में है॥ २१। योशु ने उस से कदा द नारी मेरी प्रतीति कर कि वह समय श्राता दै जिस में तुम न इस पदाङ पर थीर न पिस्प्रालीम मे पिता का भवन करोगे ॥ २३ । तुम स्राग विसे

जल भरने की खाई योशु ने उस से कहा मुसे पीने की दोजिये ॥ ८ । उस के शिष्ट की शोमरीनी स्त्री न उस से कहा खाप यिहूदी हो के मुस से जी शोमिरीनी स्त्री न उस से कहा खाप यिहूदी हो के मुस से जी शोमिरीनी स्त्री न उस से कहा खाप यिहूदी हो के मुस से जी शोमिरीनी स्त्री है क्योंकर पीने की मागते है क्योंकि यिहूदी लोग से पिता का मजन करेंगे क्योंकि पिता रेसे मजन करनेहारी की जानती बीर वह कीन है जी तुस से कहता बीर स्त्री है कि उस का मजन करनेहारे खात्मा है मुसे पीने की दोजिये तो तू उस स मागती छीर स्त्री है कि उस का मजन करनेहारे खात्मा है मुसे पीने की दोजिये तो तू उस स मागती छीर स्त्री है कि उस का मजन करनेहारे खात्मा है मुसे पीने की दोजिये तो तू उस स मागती छीर स्त्री है कि समीह खर्थात खोष्ट खाता है । वह सुसे खमूत जल देता ॥ ११ । स्त्री ने उस से जह जिल्ला है कि समीह खर्थात खोष्ट खाता है । वह सुसे खमूत जल देता ॥ ११ । स्त्री ने उस से जह जिल्ला से स्त्री है का तुस से योखा ता है । यो खाता है उस से अहा मै जी तुस से योखता है वही हू ॥

२९। इतने में उस के शिष्य ग्राये ग्रीर श्रायंभा किया कि वह स्त्री से वात करता है तीभी किसी ने नहीं कहा कि ग्राप क्या चाहते है श्रायवा किस लिये उस से वात करते हैं॥ २८। तव स्त्री ने ग्रपना घड़ा होड़ा ग्रीर नगर में जाके लोगों से कहा॥ २९। ग्राग्री एक मनुष्य की देखा जिस ने सब कुछ जो में ने किया है मुक्त से कहा है . यह क्या खोष्ट है॥ ३०। से वे नगर से निकलके उस पास ग्राये॥

३१। इस वाच से शिप्यों ने यीशु से विन्ती कि है कि है गुरु खाइये॥ ३२। उस ने उन से कहा खाने को मेरे पास भे। जन है जो तुम नही जानते हा॥ ३३। शियों ने श्रापस में कहा क्या कोई उस पास कुछ खाने की लाया है॥ ३४। यीशु ने उन से कहा मेरा भाजन यह है कि अपने भेजनेहारे की इच्छा पर चलू थीर उस का काम प्रराक्ष ॥ ३५। व्या तुम नहीं कहते हो कि श्रव भी चार मास है तव कटनो श्रावेगी . देखे। मे तुम से कहता हू श्रपनी श्रांखे उठाके खेतीं को देखा कि वे कटना के लिये पक चुके है ॥ ३६ । श्रीर काटनेहारा यनि पाता श्रीर ग्रनन्त जीवन के लिये फल बटोरता है जिस्ते वेनिहारा थ्रीर काटनेहारा दोनी एक स्रा श्रानन्द करे॥ ३७। इस में घट वात सच्ची है कि रक बाता है थार दूसरा काटता है ॥ ३८। जिस मे तुम ने परिथम नेही किया है उस की मे ने तुम्हें काटने की भेजा . दूसरी ने परिश्वम किया है और तुम ने उन के परिश्वम में प्रवेश किया है। रेए। उस नगर के शोमिरोनियों में से बहुता ने उस स्त्री के बचन के कारण जिस ने सान्नी दिई कि उस ने सब कुछ जो में ने किया है मुक्त से कहा है योशू पर बिग्दास किया ॥ ४०। इस लिये जब शोमिरोनी लोग उस पास आये तब उस से बिन्ती किई कि हमारे यहां रहिये. श्रीर वह वहा दो दिन रहा ॥ ४०। श्रीर उस के वचन के कारण बहुत अधिक लोगों ने विश्वास किया ॥ ४२। श्रीर उस स्त्री से कहा हम श्रव तेरे वचन के कारण विश्वास नहीं करते है क्योंकि हम ने आप ही सुना है श्रीर जानते है कि यह सचमुच जगत का नाणकर्ती खीष्ट है ॥

83 । दो दिन की पीक्षे यीशु बद्दां से निकलको गार्लाल को गया ॥ ४४ । उस ने तो ग्राप ही साची दिई कि भविष्यद्वक्ता श्रपने निज देश में श्रादर नही पाता है। ४५। जब वह गालील मे स्राया तब गालीलियों ने उसे ग्रहण किया क्योंकि जो कुछ उस ने यिष्णिलीम में पर्व्व में किया या उन्हों ने सव देखा था कि वि भी पर्व्वम गये थे॥ ४६। से योश्रु फिर गालील के काना नगर में खाया जहां उस ने जल की दाख रस बनाया था. श्रीर राजा के यहां का एक पुरुष था जिस का पुत्र कफर्ना हुम में रागी था॥ ४७ । उस ने जब सुना कि योशु यिष्ट्-दिया से गालील मे आया है तब उस पास जाके उस से विन्ती<sup>,</sup> किई कि ग्राके मेरे पुत्र के। चगा की जिये . क्यों कि यह लड़का मरने पर था॥ ४८। यीशुने उस से कहा जो तुम चिन्द थ्रीर श्रद्भुत काम न देखे। तो विक्रवास नहीं ऋरीगे॥ ४९। राजा, के यहा के पुष्प ने उस से कहा है प्रभु मेरे वालक के मरने के ष्रागे स्नाइये ॥ ५०% योगुने उस से कहा चला जा तेरा पुत्र जीता है. उस मनुष्य में उस बात पर जी यीशुने उस से कड़ी विक्टांस किया ग्रीर चला गया ॥ ५९ । श्रीर बह जाता ही घा कि उस की दास उस से आ मिले थीर सन्देश दिया कि आप का रूड़का जीता है।। ५२ । उस ने उन से पूछा किस घड़ी उस का जी इलका हुआ . उन्हों ने उस से कहा कल एक छड़ी दिन अकते उधर ने उसकी

े हैए। उस नगर के शोमिरोनियों में से बहुतों ने होड़ा ॥ ५३। से पिता ने जाना कि उसी छड़ी उस स्त्री के बचन के कारण जिस ने साक्षी दिई कि में हुआ जिस छड़ी योशु ने उस से कहा तरा पुत्र उस ने सब कुछ जो में ने किया है सुक्ष से कहा है जीता है श्रीर उस ने श्री उस के सारे घराने ने योशु पर विश्वास किया ॥ ४०। इस लिये जब बिश्वास किया ॥ ५४। यह दूसरा खाइचर्य कर्म श्रीमिरोनी लोग उस पास खाये तब उस से बिन्ती योशु ने यिह्निया से गालील में आके किया ॥

प् इस को पी हो यिहू दियों का पर्ब्व हुआ और यी शु । यह शतीम की , गया ॥ २। यिद्यालीम में भेड़ी फाटक के पास एक क्याड है जो इत्रीय भाषा में वैधेसदा कहावता है जिस के पाच खोसारे है ॥ ३। इन्हों में रागियों खधी लगड़ो थ्रीर सूखे अग्रावाली की बड़ी भीड़ पड़ी रहती घो जो जल के हिलने की बाट देखते थे॥ ४। क्योंकि समय के श्रनुसार एक स्वर्गदूत उस क्रुग्रह में उतरके जल को हिलाता या इस से जी कोई जल के हिलने के पीछे उस में पहिले उतरता था कोई भी राग उस की लगा ही चंगा ही जाता था॥ ५। एक मनुष्य वहां था जो। श्रङ्तीस वरस से रोगी था॥ ६ । योशु ने उसे पड़े हुए देखके श्रीर यह जानके कि उसे प्रब बहुत दिन ही चुको उस से कहा क्या तू चंगा होने चाहता है॥ 9। रागी ने उस की रतर दिया कि **डे प्रभु मेरा को ई मनुष्य नहीं** है कि जब जल डिलाया जाय तब मुभे ध्रुगड मे उतारे श्रीर जब लें में जाता हू दूसरा मुक्त से स्रागे उतरता है।। 🗅 । योधुने उस से कहा उठ श्रपनी खाट उठाके चल ॥ ए । वह मनुष्य तुरन्त चग्ना हे। गया थ्रीर श्रपनी खाट चठाके चलने लगा पर उसी दिन विषामवार था॥ १०। इस लिये यिहूदियों ने उस चगा किये हुए मनुष्य से कहा यह बियाम का दिन है खाट उठाना तुभी रुचित नहीं है ॥ १९। **उस ने उन्हे**ं उत्तर दिया कि जिस ने मुक्ते चगा किया चसी ने मुभ से कहा श्रपनी खाट उठाके चल ॥ १२। चन्हों ने उस से पूका वह मनुष्य कीन है जिस ने तुक से कहा श्रपनी खाँछ उठाके चल ॥ १३। परन्तु वह चगा किया हुआ मनुष्य नही जानता या वह कीन है क्योंकि उस स्थान में भीड़ होने से योश घहां से इंट गयाँ॥ 🔭

पर खावे॥ १५। उस मनुष्य ने जाको यिद्वदिया से कह दिया कि जिस ने मुसे चंगा किया से योशु है। १६। इस कारण यिहूदियों ने योशु को सताया थी। उसे मार हालने चाहा कि उस ने वियाम के दिन मे यह काम किया था॥ १९। योशुने उन की 'उत्तर दिया कि मेरा पिता श्रव लों काम करता है मै भी काम करता हू॥ १८। इस कारण यिष्ट्रदिया ने श्रार भी उसे भार डालने चाहा कि उस ने न केवल विशासवार की विधि की लघन किया परन्तु ईश्टर की अपना निज पिता कदके अपने की ईश्वर के पुल्य भी किया॥

१९। इस पर योशु ने उन्दा से कहा मै तुम से सच सच कहता हू पुत्र खाप से कुछ नहीं कर सकता है क्षेत्रल जो कुछ वह पिता की करते देखे क्योंकि ना कुछ वह करता है उसे पुत्र भी वैसे ही करता है ॥ २०। क्यों कि पिता पुत्र की प्यार करता है ग्रीर जा वह श्राप करता से सब उस की बताता है श्रीर वह इनसे बड़े काम रसका वतावेगा जिस्ते तुम ग्रचंभा करो ॥ २१। क्योंकि जैसा पिता मृतको की उठाता थीर जिलाता है बैसा ही पुत्र भी जिन्हे चाहता है उन्हें जिलाता है। १२। ग्रीर पिता किसी का बिचार भी नहीं करता है यरन्तु बिचार करने का सब ग्राधिकार पुत्र की। दिया है इस लिये कि सब लोग जैसे पिता का खादर करते दे वैसे पुत्र का खादर करें॥ ५३। जो पुत्र का स्नादर नहीं करता है से पिता का जिस ने उसे भेजा श्रादर नहीं करता है॥ २४। में तुम से सच सच कहता हू जो मेरा वचन सुनको मेरे भेजनेहारे पर विश्वास करता है उस की श्रनना जीवन है श्रीर दग्ड की श्राचा उस पर नही होती परन्तु वह मृत्यु से पार होके जीवन में पहुचा है॥ २५। मे तुम से सच सच कहता हू अह समय ग्राता है थ्रीर श्रब है जिस में मृतक लोग ईश्वर के ग्रुत्र का शब्द सुनेंगे श्रीर को सुनेंगे से की वींगेंगे ॥ २६ । क्योंकि प्रेम तुम में नहीं है ॥ ४३ । में अपने पिता की नाम

१४। इस को पीछे योशु ने उस को मन्दिर में आधिकार दिया है हैं आप हो से जीव ॥ २९। श्रीर पाके उस से कहा देख तू संगा हुआ है फिर पाप उस को विचार करने के गा भी आधिकार दिया है क्यों कि मत कर न हो कि इस से खुरी कोई विपत्ति तुक वह मनुष्य का पुत्र है ॥ १८। इस से असंभा मत वह मनुष्य का पुत्र है ॥ भूदा । इस से अवंभा मत करो क्योंकि यह समय आर्रिशा है जिस में जा कवरी में है से। सब उस का शब्द उननके निकलेंगे ॥ २०। जिस से भलाई करनेहारे जीवन के लिये जी उठेंग

भार वुराई करनेहारे दगड के लिंक जी ठठेंगे ॥
३०। में श्राप से कुछ नहीं कर रें नकता हूं जैसा
में सुनता हूं वैसा विचार करता हू श्रीर प्रा विचार
प्रार्थ है स्क्षीकि में श्रपनी इच्छा नहीं चा
परन्तु पिता की इच्छा जिस ने मुसे भेजा ॥ २०। को में ग्रंपने विषय में साबी देता हू तो मेरी सा ठीक नती है। ३२। दूसरा है को मेरे विषय में साजा देता है खार में जानता हू कि का सामी यह मेरे विषय में देता है से। साबी ठाक है ॥ ३३ । तुम ने योहन के पास भेजा थीर उस ने सत्य पर साद्यी दिई।। ३४। मै मनुष्य से साम्री नहीं लेता हू परन्तु में यह वाति कदता हू इस लिये कि तुम त्रारा पाद्या ॥ ३५। वह तो जलता श्रीर चमकता हुया दीयक था थ्रीर तुम कितनी वेर से। उस के उजियासे मे श्रानन्द करने की प्रसन्न थे॥ ३६। परन्तु योदन की साक्षी से वही साची मेरे पास है क्यों कि चा काम पिता ने मुभे पूरे करने की दिये हैं ग्रार्थात् येही काम ली मै करता हू मेरे विषय में साक्षी देते है, कि पिता ने मुक्ते भेजा है॥ ३७। खीर पिता ने, जिस ने मुक्ते भेजा प्राप ही मेरे विषय में साद्ती दिई है . तुम ने कभी उस का शब्द न मुना है श्रीर उस का स्पन देखा है ॥ ३८। ग्रार तुम उस का वचन ग्रपने मे नहीं रखते हो कि जिसे उस ने भेजा उस का विख्यास नहीं करते हो ॥ ३९ । धर्म्मपुस्तक में टूंड़ी क्योंकि तुम समभते हो कि उस मे श्रनन्त जीवन इसे मिलता है थ्रीर वही है जो मेरे विषय में साक्षी देता है। ४०। परन्तु तुम जीवन पाने की मेरे पास श्राने नही चाहते हो ॥ ४१। मैं मनुष्यों से ग्रादर नहीं लेता हू ॥ ४२ । परन्तु मे तुम्दे जानता हू कि ईप्रवर का जैसा पिता श्राय ही से जीता है तैसा उस ने पुत्र की भी से श्राया हू श्रीर सुम मुक्ते ग्रव्या नहीं, करते दी ..

यदि दूसरा अपने ही नाम से आबे ती उसे ग्रहक करोगे ॥ ४४ । तुम जी एक दूसरे से श्रादर लेते दे। थीर वह स्रादर जो स्रहैत ईख्टर से है नही चाहते द्या क्योंकर विक्यास कर सकते दें।। ४५। मत 'समभा कि मै पिता के खारो तुम पर टाप लगाऊंगा'. तुम पर दोय लगानेदारा तो नै अर्थात् मूचा जिस यर तुम भरासाः रखते दो ॥ ४६ । क्योंकि जी तुम मसा का विश्वास करते तो मेरा विश्वास करते इस लिये कि उस ने मेरे विषय में लिखा ॥ ४९ । परन्तु द्या तुम उम के लिखे पर विश्वास नही करते हा ता मेरे करे पर क्योंकर विश्वास करेगी॥

र्ह- इस के पीछे योशु गालील के समुद्र अर्थात् तिवारिया के समुद्र के उस पार गया ॥ 🖰 । थ्रीर बहुत लोग उस के पीड़े हो लिये इस कारण कि उन्हों ने उस के स्नारवर्ध्य कर्मी की देखा की वह रीशियों पर करता था॥ ३। तव यीश पर्व्यंत पर चडके श्रपने शिप्यो के मा वहा बैठा ॥ ४ । श्रीर यिट्रदियों का पर्व्य अर्थात् निस्तार पर्व्य निकट था॥ प्रे। योशु ने प्रपनी आंखे उठाके यहत लोगों की श्रपने पास श्राते देखा श्रीर फिलिप में जहा इस कर्टा में रोटी माल लेवे कि ये लाग खार्च ॥ ६ । उस ने उसे परखने की यद बात करी कींकि जो वह करने पर था से श्राप जानता था। 9 । फिलिप ने उम की उत्तर दिया कि दी सी मुक्तिया की राटी उन के लिये इतनी भी न दागी कि उन में से दूर गक की घोडी घोड़ी मिले॥ 🗀। उस के शियों में से एक ने अर्थात् शिमान पितर के भाई ऋदिय ने उस से कदा ॥ ९ । यहां एक क्रीकरा है जिम पास जब की पांच राटी थ्रीर देा महली टि परन्तु इतने लोगों के लिये ये वया दें॥ १०। यीशु ने कदा उन मनुष्यां को घैठाग्रा . उस स्थान में बहुत छाम् थी से पुरुष की गिन्ती में पांच सहस के प्रटक्त ये बैठ गये॥ ११। तब योशु ने रोटिया ले धन्य मानके शियों की यांट दिई ग्रीर शियो ने घैठने हारी की थार घैसे ही मक्कियों में से जितनी

तब उस ने ग्रापने शिष्यों से कहा वसे हुए टुकड़े वटोर ले। कि कुरु खेाया न जाय ॥ १३ । से। उन्हीं ने बटोरा थै।र जब की पांच राटियां के जा टुकड़े खानेहारे। से बच रहे उन से बारह टोकरी भरीं॥ १४ । उन मनुष्यों ने यह खाश्चर्य कर्मा जा योश ने किया था देखके कहा यह स्वमुच वह भविष्यद्वक्ता है जो जगत में यानेवाला था ॥ १५ । जब योशु ने जाना कि वे मुभी राजा वनाने के लिये श्राके मुमे पकडोों तब वह फिर श्रकेला पर्स्वत पर गया ॥

१६। जब सांस हुई तब उस के शिप्य लेगा समुद्र के तीर पर गये॥ १९। श्रीर नाव पर चक्के समुद्र को उस पार कफनादुम को जाने लगे. श्रीर अधियारा हुआ था श्रीर यीशु उन के पास नहीं **खाया घा ॥ १८ । वड़ी वयार के वहने से समुद्र में** लहरें भी उठती घी॥ १९। जब वे डेढ़ श्रयवा दो कें। स स्रो अपे थे तब उन्हों ने यीशु की समुद्र पर चलते श्रीर नाव के निकट श्राते देखा श्रीर हर गये॥ २०। परन्तु उस ने उन से कहा में टूडरा मत॥ २१। तय वे उसे नाव पर चढा लेने को प्रसन्न घे श्रीर त्रन्त नाव उस तीर पर जहां वे जाते थे लग गई॥

२२। दूसरे दिन की लोग समुद्र की उस पार खहे घे उन्दें। ने जाना कि जिस नाव पर योशु के शिष्य चिं उसे क्रोडको ग्रीर कोई नाव यहा नही थी ग्रीर योशु अपने शिष्यो के स्रा उस नाव पर नही चढा पर क्षेयल उस के शिष्य चले गये॥ २३ । ताभी पीके थार नार्व तिवरिया नगर से उस स्थान के निकट ग्रार्ड घों जहां उन्हाे ने जब प्रभु ने धन्य माना था राेटी खाई॥ २४। मेा जब लाेगां न देखा कि यी शुपदां नदीं दे श्रीर न उस के शिष्य तब वे भी नावां पर चठके योशु को ठूंट्ते दुर कफर्नाहुम को स्त्राये॥ २५। स्त्रीर विष्समुद्र को पार उसे पाकी उस से बोले हे गुरु ब्राप यहां कव स्राये॥ २६। थीशुने उन्हें उत्तर दिया कि मै तुम से सच सच कदता इ तुम मुक्ते इस लिये नही ढूंढ़ते हो कि तुम ने ग्राश्चर्य कामी को देखा परन्तु इस लिये कि उन वे चाहते थे उतनी दिई ॥ १२ । जब वे तूप हुए रेराटियों मे से खाके तूप हुए ॥

है जिसे मनुष्य का पुत्र तुम की देशा वर्गों कि पिता ने श्रर्थात् ईश्वर ने उसी पर छाप दिई है ॥ २८। उन्दों ने उस से कहा ईश्वर के कार्य्य करने की हम तुम विश्वास करी ॥ ३०। उन्दों ने उस से करा खाप कीन सा खारचर्य कर्मा करते है कि इस देखके श्राप का विश्वास करे. श्राप क्या करते है।। ३१। इमारे पितरीं ने जगल में मन्ना खाया जैसा लिखा है कि उस ने उन्हें स्वर्ग की रोटी साने की दिई॥ ३२। यीशू ने उन से कदा मै त्म से सच सच कहता ष्ट्रं मूसा ने तुम्दें स्वर्ग की रोटी न दिई परन्तु मेरा पिता सम्दे सञ्ची स्वर्ग की रोटी देता है। ३३। क्योंकि ईच्छर की राष्टी वह है जा स्वर्ग से उत्तरती थ्रीर जगत की जीवन देती है। ३४। उन्हों ने उस से कहा दे प्रभु यही राटी इसे नित्य दीजिय ॥ ३५। योशुने उन से कदा जीवन की राटी में टू. जो मेरे पास प्रावे से कभी भूदा न देशा और जी मुक्त पर विश्वास करे से कभी प्यासा न देशा॥ ३६ । परन्तु में ने तुम से कहा कि तुम मुक्ते देख मी चुक्ते ग्रीर विश्वास नहीं करते दे। ३९। स्व क्षेत्र मुंक क्षेत्र देता है मेरे पास आवेगा श्रीर जा कोई मेरे पास खाद्य में उसे किसी रीति से दूर न करुगा॥ ३८। स्त्रोंकि मै अपनी इच्छा नहीं परन्तु क्षपने भेजनेदारे की इच्छा पूरी करने का स्वर्ग से वतरा हू॥ ३९। थ्रीर पिता की इच्छा विस ने मुक्ते भेजा यह है कि जिन्हे उस ने मुभ को दिया है उन में से में किसी की न खोजं परन्तु उन्हें पिछले दिन में उठाक ॥ ४० । मेरे भेजनेहारे की इच्छा यह है कि जा कोई पुत्रको देखे थीर उस पर विक्वास करे से ग्रानना जीवन पादी ग्रीर में उसे पिकले दिन से उठाकगा॥

४९। तब यिदूदी लेगा उस की विषय में कुड-कुडानें स्प्री इस लिये कि उस ने कहा जी रोटी स्वर्ग से उत्तरी से में हू ॥ ४२। वे वेले क्या यह

२९। नाशमान भाजन के लिये परिश्रम मत करे। की एम जानते हैं . ती यह क्येंकर कहता है कि यरन्तु उस भाजन के लिये जा ग्रनन्त जीवन सो रहता मि स्वर्ग से उतरा हू ॥ ४३ । योशु ने उन का उत्तर दिया कि श्रापस में मत क्डक्डाश्री ॥ ४४ । यदि पिता जिस ने मुक्ते भेजा उसे न खींचे तो कोई मेरे पास नही था सकता है थीर उस की मे पिछले क्या करें ॥ २९ । यीशु ने उन्हें उत्तर दिया ईक्कर दिन में उठाऊगा ॥ ४५ । भविष्यद्वकाणीं के पुस्तक का कार्य्य यह है कि निसे उस ने भेना है उस पर में लिया है कि ये सब ईक्टर के सिखाये हुए होंगे से। इर एक जिस ने पिता से मना श्रीर सीखा है मेरे पास ब्राता है। ४६। यह नहीं कि किसी ने विता की देखा है . केयल जी ईश्वर की ग्रार से है उसी ने पिता को देया है। ४९। में तुम से सच सच कदता टू जो कीई मुक्त पर विज्वाम करता है उम का ग्रानंत जीवन हैं ॥ ४८ । में जीवन की राटी ष्ट्र ॥ ४९ । सुम्हारे चितरी ने जंगल में मन्ना स्ताया थीर मर गये॥ ५०। यह यह रोटी पे जा स्वर्ग मे उतरती है कि जो उस में माब्रे में। मरे॥ ५१। में जीवती रोटी ए जा स्वर्ग से उतरी . यदि कोई यह राटी खाय ता सदा ली जीयेगा थ्रीर का राटी में देखेंगा से। मेरा मांस है लिसे में जगत के जीवन के लिये हेकांगा॥ ५२। इस पर यिष्ट्दी लाग श्रापम में विवाद करने लगे कि यह इसे क्योंकर श्रपना माम खाने को है सकता है ॥ ५३ । योशु ने उन से कहा में तुम से सच सच कहता हू जी तुम मनुष्य के पुत्र का मांचन खाया छीर उस का लीहून पीवा ता तुम में जीवन नही है। ५४। जी मेरा मांस साता थार मेरा लाष्ट्र पीता है उस की खनना जीवन है श्रीर में उसे पिछले दिन में उठाउता॥ ५५ । क्योंकि मेरा मांस सच्चा भाजन है ग्रीर मेरा लाटू सच्ची पोने की वम्त् है ॥ ५६ । जो मेरा मांस याता थ्रीर मेरा लाष्ट्र पीता है सा मुक्त में रहता है ग्रीर में उस में रहता हूं॥ ५७। बैसा जीवते पिता ने मुक्त भेजा श्रीर में पिता से जीता हू तैसा यह भी जो मुक्ते खाबे मुक्त से जीयेगा ॥ ५८,। यह बह राठी है जो स्वर्ग से उत्तरी . जैसा तुम्हारे पितरी ने मन्ना खाया ग्रीर मर गये ऐसा नहीं. से यह राटी खाय से। सदा लों लीयेगा ॥ ५९। उस ने कफर्नाहुम यूसफ का पुत्र योशु नहीं है जिस के माता थ्रीर पिता में सपदेश करते हुए सभा के घर में यह खातें कहीं।

६०। उस की शिष्यों में से बद्दती ने यह सुनके कदा यह बात कठिन है इसे कीन मुन सकता है॥ ६१। यीश ने यपने मन में जाना कि उस के शिय इस यात के विषय में कुडकुड़ाते हैं इस लिये उन से करा वया इसं वात से तुम की ठीकर लगती है। ६२। यदि मनुष्य के एत्र की जर्रा वह स्रागे था उस स्थान पर चढते हेस्रो तो क्या कद्दोगे॥ ६३। यात्मा तो जीवनदायक है ग्ररीर से कुछ लाभ नहीं. नी याते में तुम से घोलता हु से प्यातमा हैं ग्रीर जीवन हैं ॥ ६४ । परन्त् सुम्हों में से कितने है जो विश्वास नहीं करते है. योश ता खारभ से जानता था कि व कीन हैं जा विश्वास करनेहारे नहीं हैं श्रीर घष्ट कीन है जो मुभे पकडवायगा॥ ६५। श्रीर उस ने कहा। इसी लिये में ने तुम में कहा है कि यदि मेरे पिता की ग्रीर से उस की न दिया जाय तो कोई मेरे पास नदी या सकता है ॥ ६६ । इस समय से उस के शिष्यों में से घड़तेरे पीके इटे थीर उस की संग्रा श्रीर न चले ॥ ६९ । इस लिये यीश ने उन बारह शियों से कहा क्या तुम भी जाने चाहते रो ॥ ६८ । शिमोन पितर ने उस की उत्तर दिया कि दे प्रमु इस किस के पास जायें. आप के पास ग्रनन्त जीवन की वाते है। ईए। ग्रीर इम ने विज्ञास किया थै।र जान लिया है कि श्राप जीवते ईश्वर के पुत्र रतिष्ट है ॥ ७०। यीश ने उन की उत्तर दिया क्या में ने तुम बारद्दीं की नहीं चुना श्रीर तुम में से रक तो शैतान है॥ ७१। यह शिमोन के पुत्र यिष्ट्रदा इम्करियाती के विषय में वाला वयों कि वही उसे पकडवाने पर था और वह वारह शियों में से रक घाँ॥

9. इस के पीछे योशु गालील में फिरने लगा क्योंकि पिटूदी लगा उसे मार डालने चाहते थे इस लिये यह पिटूदिया में फिरने नहीं चाहता था॥ २। श्रीर पिटूदियों का पर्व्य श्रथात तंयुवास पर्व्य निकट था॥ ३। इस लिये उस के भाइयों ने उस से कहा यहां से निकलके पिटूदिया में जा कि तेरे शिष्ट्य लेगा भी तेरे काम

को तू करता है देखें ॥ ४। क्योंकि कोई नहीं ग्राप्त में कुछ करता ग्रीर खाप ही प्रगट होने चाहता है. जा तू यह करता है तो श्रपने तई जगत की दिखा॥ . ५। कोंकि उस के भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे॥ ६ । योशु ने उन से कहा मेरा समय ग्रव सी नहीं पहुंचा है परन्तु सुम्हारा समय नित्य रहता है॥ ७। जात तुम से बैर नही कर सकता है परन्त घट मुक्त से वैर करता है क्वों कि मै उस की विषय में साक्षी देता हू कि उस के काम वरे हैं। 🕒 । त्म इस पर्ळा में जायों मैं अभी इस पर्ळा में नहीं जाता हु क्योंकि मेरा समय खब ली परा नहीं ष्ट्या है। ए। यह उन से यह वार्त कहके गालील में रह गया॥ १०। परन्तु जब उस के भाई लोग चले गये तब बह खाप भी प्रगट दोको नही पर जैसा गप्त छे।को पर्छ्य मे गया॥ १९। यिष्ट्रदी लोग पर्छ्य में उसे कुठते घे श्रीर वाले वह कहां है ॥ १२। श्रीर लोग उस के विषय में बहत बातें आपसं में फुरफ़राको करते घे . कितनी ने करा घर उत्तम मनुष्य है परन्तु श्रीरों ने कहा से। नहीं पर घह लागी को भरमाता है॥ १३। ते।भी विद्दियों के हर के मारे को ई उस के विषय में खेलके नहीं बेला ॥

१४। पर्व्य के घोचाबीच योग मन्टिर में जाके उपदेश करने लगा॥ १५। यिहूदियों ने श्रवंभा कर कहा यह विन सीखे क्योंकर विद्या जानता है। १६ । यीध् ने उन'को उत्तर दिया कि मेरा उपटेश मेरा नही परन्तु मेरे भेजनेदारे का है। १९ । यदि कोई उस की इच्छा पर चला चाहे तो इस उपदेश के विषय में जानेगा कि वह ईश्वर की ग्रीर से है श्रयवामे श्रपनी स्रोर से कहता हू॥ १८ । जो श्रपनी श्रोर से कहता है सा श्रपनी ही वहाई चाहता है। परन्तु जो प्रपने भेजनेष्टारे की बड़ाई चाइता है सोर्ड सत्य है श्रीर उस में श्रधमी नहीं है॥ १९। क्या मुस्रा ने तुम्दें व्यवस्था न दिई . तीभी तुम में से कोर्ड व्यवस्था पर नहीं चलता है. तम क्यों सुके मार डालने चाइते हो ॥ २०। लोगों ने उत्तर दिया कि तुभी भूत लगा है . कीन तुभी मार डालने चाहता है। २१। योशुने उन की उत्तर दिया कि मै ने

एक काम किया और तुम सब खचमा करते हो।

२२। मूसा ने तुम्हें खतने की खाद्या दिई. इस कारण नहीं कि वह मूसा की खोर से हैं परन्तु पितरीं की खोर से हैं परन्तु पितरीं की खोर से हैं - और तुम विष्णाम के दिन में मनुष्य का खतना करते हो। २३। जो विष्णाम के दिन में मनुष्य का खतना किया जाता है जिस्तें मूसा की व्यवस्था लघन न होय तो तुम मुक्त से क्यों इस लिये क्रीध करते हो कि मैं ने विष्णाम के दिन में मपूर्ण एक मनुष्य की चगा किया। २४। मुष्ट देखके विचार मत करी परन्तु प्रधार्थ विचार करी।

२५ । तब विक्शलीम के निवासियों से से कितने बोले क्या यह बह नहीं है जिसे वे मार डालने चाहते है ॥ २६ । श्रीर देखा वह खालके वात करता है ग्रीर वे उस से कुछ नहीं कहते . क्या प्रधानी न निश्चय जान लिया, दै कि यद सचम्च खीष्ट्र है॥ २७। परन्तु इस मनुष्य की रम जानते है कि वर कहां से हैं पर स्त्रीष्ट जब ग्रावेगा तब कोई नही जानेगा कि वर कदां से है ॥ २८ । योशु ने मन्दिर मे उपदेश करते दृग पुकारको कहा त्म मुभी जानते श्रीर यद भी जानते दे। कि मै कर्टा से दू. मे ते। खाप से नहीं खाया हू परन्तु मेरा भेजनेहारा रुत्य है जिसे तम नहीं जानते हो ॥ २९। मैं उसे जानता हू क्योंकि मै उस की स्रोर से हू स्रीर उस ने मुक्ते भेजा है॥ ३०। इस पर उन्हों ने उस की पकड़ने चाद्वा तैाभी किसी ने उस पर दाघ न बढाया क्ये।-कि उस का समय थव ली नहीं पहुचा था॥ ३१। थ्रीर लोगों में से बहुतों ने उस पर विख्यास किया थ्रीर कहा कीष्ट जब ब्रावेगा तब क्या इन ब्राइचर्य कर्मी में जो इस ने किये हैं ग्राधिक करेगा॥

३२। फरीशियो ने, लोगों को उस के विषय में यह वाते फुउफुसके कहते धुना श्रीर फरीशिया श्रीर प्रधान याजकों ने प्यादों को उसे पकड़ने की भेला॥ ३३। इस पर यीशु ने कहा के श्रव थोड़ी वेर एक्टारे साथ रहता विकास अपने भेजनेहारे के पास जाता हु॥ ३४। हुन मुक्ते ठूठोंगे श्रीर न पाओगे श्रीर जहां के रहूगा तहां तुम नहीं श्रा सकोगे॥ ३५। यह दियों ने श्रापस में कहा यह कहां जायगा कि

हम उसे नहीं पाँचेगे. यथा यह यूनानियों में के तिनर वितर लेगों के पास जायगा श्रीर यूनानियों को उपदेश देगा ॥ ३६ । यह यया यात है जो उस ने कही कि तुम मुक्ते दूंकोंगे श्रीर न पार्थांगे श्रीर जहां मैं रहुगा तहा तुम नहीं श्रा सकोंगे॥

३०। पिकले दिन पर्छ्य के यह दिन में यीश ने खहा दे। पुकारके कहा यदि कोई पियासा देवि ती मेरे पास श्राक्षे पीर्व॥ ३८। जे। मुक्त पर विज्ञ्यास करे बैसा धर्मपुन क ने कहा तैसा उस के ग्रानार से ग्रमृत जल की निदिया विशासि ॥ ३९ । उस ने यह वचन ग्रात्मा के विषय में कहा निसे उस पर विज्ञास करनेटारे पाने पर घे क्योंकि पाँचय खात्मा खब ली नही दिया गया था इस लिये कि योश की महिमा ष्रय लों प्रगट न हुई घी॥ ४०। लोगों से से यहती ने यद यचन सुनके कहा यह सचमुच वद भविष्य-दुक्ता है ॥ ४९ । थ्रीरों ने कहा यह स्त्रीष्ट है परन्तु थ्रीराने कदा यया स्त्रीष्ट्र गालील में छे स्त्रावेगा। ४२। ध्या धर्माप्रक ने नदीं कहा कि खीष्ट्र दाकद के यंग से ग्रीर यैतलक्ष्म नगर से जहां दासद रहता षा श्राविगा॥ ४३ । से। उस के कारण लोगी में विभेद पुत्रा ॥ ४४ । उन में ये कितने उस की पकड़ने चाइते ये परन्तु किसी ने उस पर हाथ न बढाये॥

8५। तय प्यादे लाग प्रधान याजकों खार फरीशियों के पास खाये खार उन्हों ने उन से कहा तुम
उसे क्यों नहीं लाये हा ॥ ४६। प्यादों ने उत्तर दिया
कि किसी मनुष्य ने कभी इस मनुष्य की नाई बात
न किई ॥ ४९। फरीशियों ने उन की उत्तर दिया
क्या तुम भी भरमाये गये हो ॥ ४८। क्या प्रधानीं
ख्रिष्या फरीशियों में से किसी ने उस पर विश्यास
किया है ॥ ४९। परन्तु ये लाग जो व्यवस्था की नहीं
जानते है सापित हैं ॥ ५०। निकोदीम जो रात की
योशु पास खाया खार खाप उन में से एक था उन
से बीला ॥ ५९। हमारी व्यवस्था जय लो मनुष्य की
न सुने खार न जाने कि वह क्या करता है तब लो
क्या उस की होषी ठहराती है ॥ ५२। उन्हों ने उसे
उत्तर दिया क्या खाप भी गालील के है • कूंकके
देखिये कि गालील में से भावव्यद्वक्ता प्रगट

15

इतार पदास पुरुषों में के एक एक जन की छीर से पवित्रस्थान के शेकेल् के लेखे से प्राधा शेकेल् क्री एक वेका दोता है मिला ॥ २०। ग्रीर वह सी किक्षार् चौटी पवित्रस्थान धीर वीचवाले पर्टे दोनी की कुरियों के ठालने में लग गई से किक्कार से की कुर्चियां बनीं एक गक सुर्धी गक किन्नार की वनी ॥ ३८ । श्रीर सत्तरह मी पवदत्तर ग्रेकेल जो यस गये उन से खंभी की खंकीहयां यनाई गई बीर खंभी की चारियां मठी गई थीर उन की कहें भी बनाई गर्द ॥ २८। थ्रीर भेंट, का पीतल सतर किक्कार् भीर दे। इजार चार सा गेकेल था॥ ३०। उस से मिलापयाने तंब्र के द्वार की कुर्कियां बीर पीतल की घेदी पीतल की भंभरी खीर घेदी का सारा सामान, इत । स्नार आंगन की चारों खार की कुर्सियां सार इस के द्वार की कुर्सियां खीर निवास बीर बांगन की चारों खार के ख़ंटे भी बनाये गये॥

हुई फिर्ड उन्हों ने नीले वैक्षनी ग्रीर लाही रंग के कपड़े के पवित्रस्थान में की सेवकाई के लिये काळे दुर वस्त्र बीर हास्त के लिये भी पवित्र वस्त्र बनाये तीसे कि यदोवा ने मुमा की श्राज्ञा दिई थी॥

३। खार उस ने एपाद् को सोने बीर नीसे वैंजनी खीर लाधी रंग के कपड़े का खीर मूक्स बठी हुई सनी के कपड़े का बनाया ॥ ३। खीर उन्टों ने सीना पीट पीटकर उस के पत्तर बनाये फिर पत्तरों की काट काटकर तार बनाये खीर तारी की नीसे बेंजनी खीर लाधी रंग के कपड़े में खीर मूक्स मनी के कपड़े में कड़ाई की बनायट से मिला दिया ॥ ८। एपाद् के जीडने की उन्टों ने उस के कंधी पर के बंधन बनाये बह तो खपने दोनों सिरों से जीड़ा गया ॥ ५। खीर उस के कसने के लिये जी काठा हुआ पहुका उस पर बना बह उस के साथ बिन जीड़ का खीर उसी की बनायट के खनुसार खर्णात सेने खीर नीले बेंजनी खीर लाही रंग के कपड़े का खीर मुक्स बठी हुई सनी के कपड़े का बन। जैसे कि पहोंचा ने मूसा की खाला दिई धी ॥

ई। श्रीर उन्हों ने युलैमानी में के काटकर उन में इसाएल की पुत्रों को नाम जैसा छापा खोदा जाता है बैसे ही खोदे श्रीर सेने के खानों में जड़ दिये॥ ७। श्रीर उस ने उन को एपाद के कंधे के अधनों पर लगाया जिस से इसाएलियों के लिये स्मरक करानेहारे मिक ठहरे, जैसे कि यहाया ने मूसा की ग्राजा दिई थी॥

द। ग्रीर उस ने चपरास की रपोद की नाई सेनि की और नीले वैंबनी और लाही रंग के कपड़े की थीर मुक्त घटी हुई सनी के कपड़े की कड़ाई का काम किई दुई बनाया ॥ ९ । चपरास तो चैकिर वनी श्रीर उन्दों ने उस की दोइरी बनाया श्रीर वह दोहरी दोकर एक विता लंबी श्रीर एकं विता चै। ही घनी ॥ ९०। श्रीर उन्हों ने उस में चार पांति मणि जहे परिली पांति में तो माजिया पद्मराग थ्रीर लालही जड़ी॥ ११। थ्रीर दूसरी पांति में मरकत नीलमाँख खीर हीरा, १२। खीर तीसरी पांति में लशम मूर्णकान्त श्रीर नीलम, १३। श्रीर चौधी पांति में फीरोजा मुलैमानी मणि खीर यशव जहें ये मय प्रलग प्रलग सेाने के खानी में सह गये॥ 98। ग्रीर ये मौंग इस्रारुल के पुत्री के नामें। की गिनती के ग्रनुसार खारह घे खारहीं गोत्रों में से एक म्क का नाम जैसा कापा खोटा जाता है घैसा ही खीदा गर्या ॥ १५ । श्रीर उन्हों ने चपरास पर होरियों की नाईं ग्रंचे दुर चीखे सेने के तेन्द्रे बनाकर लगाये । **९६। फिर उन्हों ने सोने को दो खाने श्रीर सोने की** दो कहियां बनाकर दोनीं कहियों की चपरास के दोनी सिरी पर लगाया ॥ १७ । तब उन्हों ने सीने के दोना ग्रंथे हुए तोड़ों की चपरास के सिरीं पर की दोनों करियों में समाया ॥ १८ । श्रीर गूंचे दूर दोनें साहा के दोनें वाकी सिरों की उन्हों ने दोनें खानों में जडके श्पाेद के साम्दने पर दोनों कंधी के बधनों पर लगाया ॥ १९ । ख्रीर उन्हों ने सोने की ग्रीर दे। कहियां यनाकर चपरास के दोनां सिरीं पर उस की उस कीर पर जी एपीट की भीतरवार घी लगाई ॥ २०। ग्रीर उन्दों ने सेाने की दी ग्रीर कहिया भी बनाकर रुपोद के दोनों कंधों के धंधनें।

C+ प्रन्तु योशु जेंतून पर्ळात पर गया॥
२। श्रीर भीर की फिर मन्दिर में श्राया थैं।र सब लोग उस पास श्राये थैं।र वह वैठके उन्हें उपदेश देने लगा ॥ ३। तव अध्यापकों थ्रार फरीधिया ने एक स्त्री की जी व्यभिचार में पकड़ो गर्द घी उस पास लाको बीच में खड़ी किई॥ ४। थार उस से कड़ा दे गुरु यह स्त्री व्यक्तिचार कर्मन करते दो पक्षड़ी गई ॥ ४ । व्यवस्था में मूसा ने दमे श्राचा दिई कि ऐसी स्त्रिया पत्यरवाद किई बावे सा स्राप बबा कदते है। ६। उन्दों ने उस को परीचा करने की यह बात करी कि उस पर देाय लगाने का गा मिले परना योशु नीचे मुकके उंगली से भूमि पर लिखने लगा ॥ 9 । जब वे उस से पूछते रहे तय उस ने उठके उन से कहा तुम्हों में से ली निरपापी द्वाय से पहिले उस पर पत्थर फीके ॥ ८ । थार बद फिर नीचे भुकको भूमि पर लिखने लगा॥ ९। पर वे यद सुनको थार अपने अपने मन से दोपो ठद्दरके यहा से लेके क्वाटी तक एक एक करके निकल गये ग्रीर केवल योशु रह गया ग्रीर वह स्त्री वीच मे यही रही ॥ १०। योगु ने चठके स्त्री की छोड थीर किसी की न देखको उस से कदा दे नारी वे तेरे दोपदायक कहां है . क्या किसी ने तुभ पर दबह को याचा न दिई॥ १९। उस ने कहा दे प्रभु किसी ने नहीं . यीशु ने उस से फहा मै भी तुभ पर दण्ड की **ष्राचा नहीं देता इ जा ग्रीर फिर पाप मत कर** ॥

१२। तव यीशुं ने फिर लागी से कहा में जगत का प्रकाश हू. जा मेरे पोहे खावे सा खंधकार मे नहीं चलेगा परन्तु जीवन का उजियाला पावेगा। १३। फरीशियों ने उस से कहा तू श्रापने ही विषय में साम्रो देता है तेरी साम्री ठीक नहीं है। १४। मीशु ने उन की। उत्तर दिया कि जी मै अपने विषय में साद्यों देता दू ताभी मेरी साद्यी ठीक दे क्योंकि

नहीं दोता ॥ ५३ । तब सब कोई ग्रापने ग्रापने ग्रापने ग्रापने ग्रापने हैं ग्रापने हैं। एउं। तुम ग्रापेर घर की ग्रापे। - की देखके विचार करते हो में किसी का विचार नहीं करता हू॥ १६। श्रीर जो मे विचार करता हूं भी तो मेरा विचार ठीक है क्योंकि मे खकेला नहीं ष्ट्र परन्तु में इ ग्रीर पिता है जिस ने मुक्ते भेजा॥ १९। तुम्हारों व्यवस्था में लिखा है कि दो जना की सान्नो ठोक होती है। १८। एक में हूं जो खपने विषय में सान्न! देता हूं ख्रीर पिता । जस ने सुके भेजा मेरे विषय मे सार्चा देता है ॥ १९। तव उन्हों ने उस से कहा तेरा पिता कहा है . योशुन उत्तर दिया कि तुम न मुक्ते न मेरे पिता की जानते हो . ना मुभे जानते ता मेरे पिता की भी जानते॥ २०। यद वार्त यीशु ने मन्दिर में उपदेश करते हुए भगडार घर में कक्षी श्रीर किसी ने उस की न पकड़ा क्योंकि उस का समय खब ला नहीं पहुचा था॥

२१। तब यश्य ने उन से फिर कहा मै जाता ष्ट्र थार तुम सुभे ठूंढ़ागे थार अपने पाप मे मरागे. जदां मे जाता दूतदां तुम नहीं या सकते दे।॥ २२। इस पर यिटूदिया ने कहा क्या वह अपने का मार डालेगा कि वह कहता है जहा में जाता हू तदा तुम नदी था सकते दें।॥ २३। उस ने उन स कदा तुम नीचे के देा में ऊपर का हू. तुम इस जगत के हो में इस जगत का नहीं हूं॥ २४। इस लियं में ने तुम से कदा कि तुम खपन पापों से मरेगो क्यों कि जो तुम विश्वास न करी कि मै वही हू ती ग्रपने पापा से मरोगे॥ २५। उन्हा ने उस से कहा तू कीन है . योशु नं उन से कहा पाँछले जा से सुम र्षे कहता हूं वह भी सुना ॥ २६ । तुम्दारे विषय में भुभे वद्दुत कुंक कदना थीर विचार करना है परन्तु मेरा भेजनदारा सत्य दे श्रीर जा मै ने उस से सुना दै सोई चगत से कदता हु॥ २०। वे नही जानते घे कि वह उन से पिता क विषय में वे। लता था।। २८ । तब योशुने उन से कदा जब तुम मनुष्य के पुत्र की जचा करोगे तव जानेगो कि मै वही हू क्रीर कि मै आप से कुछ नहीं करता हू परन्तु वैसे मैं जानता हू कि मै कहा से छाया हू श्रीर कहा मेरे पिता ने मुक्ते सिखाया तैसे मै यह बाते बेालता जाता दू परन्तु तुम नहीं जानते दे। कि मै कदा से दू ॥ २९ । थीर मेरा भेजनेहारा मेरे स्मा है . पिता

करता टू जिस से वर प्रसन्न दोता है।। ३०। उस की यह वाते वालते ही बहुत लागा ने उस पर विकास किया ॥ ३१। तव यीशु ने उन यिट्टादिया से जिन्दा ने उस पर विकास किया कहा जी तुम मेरे वचन में वने रहा ता सचमुच मेरे शिष्य हा॥ ३२। थीर तुम रुत्य की जानेशी थीर मत्य के द्वारा से तुम्हारा उद्घार देशा।

३३। उन्हों ने उस की उत्तर दिया कि इस ती इब्राहोम को वर्ण है थीर क्षभो किसी के टास नती पुर है तू क्योकर कदता है कि तुम्हारा चहार होगा॥ ३४। योशु ने उन की उत्तर दिया मे तुम से सच सच कहता हू कि जी कीई पाप करता है को पाप का दास है। ३५। दास सदा घर में नहीं रहता है . पुत्र सदा रहता है ॥ ३६ । सा यदि पुत्र तुम्हारा चहार करे तो निश्चय तुम्हारा चहार देशा। ३७। मे जानता हू कि तुम इज्ञाहीम के यश हा परन्तु मेरा वचन तुम में नहां समाता है इस लिये तुम मुक मार डालने चाइते हो ॥ ३८। मैं ने ग्रपने पिता के पास जो देखा है से। कहता हू खीर तुम ने प्रपने पिताको पास जो देखा है से करते हैं। ॥ ३९। उन्दों ने उस को उत्तर दिया कि इमारा पता इव्राहोम है . योगु ने उन से कहा जो तुम इव्राहीम के सन्तान दोते तो इवादोम के कर्म करते ॥ ४०। परन्तु थव तुम मुक्ते श्रर्थात् एक मनुष्य की जिस ने बह सत्य बचन जो में ने ईश्वर से सुना गुम से कहा है सार डालने चाहते हो . यह तो इब्राहोस ने नदी किया॥ ४९। तुम स्रपनं पिता के कर्म्म करते हो . उन्हों ने उस से कहा इस व्यक्तिचार से नही जन्मे दे एमारा एक पिता है यर्थात् ईश्वर ॥ ४२ । तो तुम मुर्भे प्यार करते व्योक्ति में ईश्वर की ग्रीर सं निकलको आया हू. में आप से नहीं आया हू परन्तु उस ने सुमें भेजा ॥ ४३ । तुम मेरी वात क्यों नहीं दूसात हो . इसी लिये कि मेरा वचन नहीं सुन सकते इता ४४। तुम अपने पिता शैतान से देत

ने मुक्ते खकेला नदी कें। हा दै क्यांकि में सदा बदी | बद खारभ से मनुष्यवाती वा खार महाई में स्थिर नही रहता क्योंकि सम्राई उस में नहीं है . जब बह भूठ घालता तब अपने स्वभाव ही से बालता र्र क्योंकि वह भूठा श्रीर भूठ का पिता है। ४५। परन्तु में सत्य कारता हूं इसी रिप्ये सुम मेरी प्रतीति नदी करते दे। । ४६ । तुम में से कीन मुक्ते पापी ठहराता है . और जा में सत्य कहता है तो तुम को। मेरी प्रतीति नहीं करते हो ॥ ४९। जा ईंग्वर से हैं सो ईश्वर की वाती मनता है . तुम ईंड्वर से नहीं है। इस कारण नहीं मुनते हैं। ॥

४८। तब पिटूदिया ने उस की उत्तर दिया प्रधा धम थका नहीं कहते है कि हु आर्मिरानो रि थार भूत हुक्के लगा है। ४९ । योशुँ ने उत्तर दिया कि मुक्ते भूत नही लगा है परन्तु म श्रपने पिता का मन्मान करता हू और तुम मेरा प्रयमान करते हैं। ॥ ५०। पर में श्रोपनी यहार्थ नहीं चाहता हूं. एक है जो चाहता कीर विचार करता है। पें?। में तुम से सच सच कहता हू यदि कोई मेरी बात की पालन करे तो घट कमा मृत्यु को न टेखेशा ॥ ५२। तय यिष्ट्रदियों ने उम से कहा ग्राय एस जानते ह कि मूत तुमे लगा है. एवा होम ग्रार भविष्यद्वस्ता लाग मर गये है श्रीर तू कहता ई कि यदि काई मेरी बात का पालन करे ता बह कभी मृत्यु का स्याद न चीन्त्रेगा ॥ ५३ । वदा तू प्रमारे पिता इन्ना-हीन से जो मर गया है घरा है. भविष्यद्वक्ता लोग भी मर गये हैं. तू आपने तह क्या घनाता है।। ५४। यीशु ने उत्तर दिया कि जी मे अपनी यङ्गई कर तो मेरी वहाई कुछ नहीं हैं . मेरी वड़ाई करनेहारा मेरा पिता ई जिसे तुम अहते ही कि यह हमारा ईश्वर है। ५५। तीभो तुम उसे नहीं जानते देा यांशु ने उन से कहा यदि ईश्लर तुम्हारा पिता द्वाता परन्तु में उसे जानता हू कीर जो में कहू कि में उसे नहीं जानता हू तो में तुम्हारे समान भूठा दोंगा परन्तु में उसे जानता थीर उस के बचन की पालन करता हू॥ ५६। तुम्हारा पिता इद्राचीम मेरा दिन देखने की इर्धित दीता था श्रीर उस ने देखा श्रीर ष्मानन्द क्षिया ॥ ५७ । यिटूदियों ने उस से कहा तू बीर श्रवने पिता के अभिलाया पर चला चाहते हा । अब सी पचास बरस का नहीं है श्रीर क्या हू न

तुम से सच सच कलता हू कि इब्राहोंम के होने के पहिले मिट्टी मेरी आंखी पर लगाई ग्रीर में ने घोया थै।र से में हूं ॥ ५९। तब उन्हों ने पत्थर उठाये कि उस देखता हू ॥ १६। फरीणियो में से कितनों ने कहा पर फेंके परन्तु यीश किप गया श्रीर उन्दें। के बीच से में होको मन्दिर में निकला थ्रीर यूही चला गया॥

थार उस के शिप्या ने उस से पूछा दे गुरु किस ने पाप किया इस मनुष्य ने ख्रथवा उस के माता पिता ने जो यह श्रधा जन्मा॥ ३। योशुने उत्तर दिया कि न तो इस ने न इस के माता पिता ने पाप किया परन्तु यह इस लिये हुन्ना कि ईश्वर के फाम उस में प्रगट किये जाये॥ **४। मुक्ते दिन रहते** खपने भेजनेदारे के कामा का करना प्रवश्य है. रात आती है जिस से कीई नहीं काम कर सकता है। ५। बय ले। में बगत में दूतिय लें। बगत का प्रकाश हू॥ ६। यद कदके उस ने भूमि पर यूका श्रीर उस युक्त से मिट्टी गीली करके घर गीली मिट्टी अधे की श्राखी पर लगाई॥ ९। श्रीर उस से फहा लाके श्रीतीय के युग्ड में भ्री निस का श्रर्थ यह है भेना हुया . से उस ने जाके धोया ग्रीर देखते हुए श्राया ॥

८। तब पड़ेासिया ने थीर जिन्दा ने खारी उसे श्रधा देखा या उन्हों ने कहा बवा यह वह नहीं है वा बैठा भीख मांगता था॥ ए। कितनां ने कदा यह यही है ख़ारों ने कहा यह उस की नाई है यह श्राप योला में यही हू॥ १०। तय उन्दों ने उस से कद्या तेरी खांखं क्योंकर खुली॥ ११। उस ने उत्तर दिया कि योशु नाम गक मनुष्य ने मिट्टी ग्रीली करके मेरी श्राखों पर लगाई श्रीर मुक्त से कहा शीलाह के क्यूड का जा थार था साम ने जाके धाया था दृष्टि पार्र ॥ १२ । उन्हों ने उस से कहा यह मनुष्य कदा है. उस ने फटा में नहीं जानता हू॥

१३। व उस् को जो आगे अंधा था। फरीशिया के पाम लाये॥ १४। जब योशु ने मिट्टी गीली करके उस की ग्रांखें खाली घी तब वियाम का दिन घा॥ १५। से फरीं शिवों ने भी फिर उस से पूका तू ने किस लोगों ने नहीं सुना . किस लिये फिर सुना चाहते

इब्राहीम की देखा है ॥ ५८ । योशु ने उन है कहा में |रीति से दृष्टि पाई . यह उन से बोला उस ने गीली यद मनुष्य ईश्वर की खोर से नहीं है क्वोंकि वह विश्वाम का दिन नहीं मानता है . श्रीरों ने कहा पापी मनुष्य क्योंकर ऐसे श्राध्चर्य कर्मा कर सकता है।. श्रीर र्ट जाति हुण योशु ने एक मनुष्य के। देखा उन्हा में विभेद हुआ। १९। वे उस अधे से फिर वोले वे जा जन्म का अधा था।। २। उस ने जा तेरी आंखे खोली ते। तू उस के विषय में क्या करता है . उस ने करा वह भविष्यद्वक्ता है ॥ १८। परन्तु यिद्वदियों ने जब ली उस हृष्टि पाये प्र मनुष्य के माता पिता की नही युनाया तब ली

उस के विषय में प्रतीति न किई कि वह श्रंधा था श्री दृष्टि पार्च॥ १९। श्रीर उन्हों ने उन से पूका वया यह तुम्दारा वुत्र है जिसे तुम कहते हो कि यह श्रधा जन्मा . तो यह ग्रय व्योक्तर देखता है ॥ २०। उस की नाता पिता ने उन की उत्तर दिया इम जानते है कि यह हमारा पुत्र है खीर कि वह खंधा जन्मा ॥ २१। परन्तु वह खब क्वींकर देखता है से एम नहीं जानते अध्या किस ने उस की आंखें योलीं एम नहीं जानते हैं . घट स्याना है उसी से पूक्तिये घट ख्रपने विषय में ख्राप करोगा ॥ २२ । यह वाते उस के माता पिता ने इस लिये करीं कि वे विद्विदेश से डरते थे क्योंकि विद्वदी लेगा आपस मे ठदरा चुके थे कि यदि कोई योशु को खीए करके मान लेये ते। सभा में से निकाला जायगा ॥ २३। इस कारण उस के माता पिता ने कहा वह स्याना है उसी से प्रक्रिये॥

२४। तव उन्हा ने उस मनुष्य की जो अधा था दूसरी घेर घुलाके उस से कहा ईश्वर का गुगानु-वाद कर . इम जानते है कि यह मनुष्य पापो है। २५ । उस ने उत्तर दिया यह पापी है कि नहीं सो मे नहीं जानता हूं एक बात मै जानता हूरिक मे जो स्राधा था स्रव देखता हू॥ २६ । उन्हों ने उस से किर फदा उस ने तुभ से क्या किया . तेरी स्रार्ख किस रीति से खोली॥ २०। उस ने उन की उत्तर दिया कि मै श्राप लेगों से कद चुका हू श्रीर श्राप

है ॥ २८। तब उन्दों ने उस की निन्दा कर कहा तू उस का शिष्य है पर इस मूसा के शिष्य हैं ॥ २९। इम जानते हैं कि ईश्वर ने मूसा से बाते किई परन्तु इस की इम नहीं जानते कि कदा से है। ३०। उस मनुष्य ने उन की उत्तर दिया इस मे श्राचसा है कि स्राप लाग नहीं जानते छह कहां से है ग्रीर उस ने मेरी ग्रांखें खोली है। ३१। इम जानते है कि ईश्वर पापिया की नहीं धुनता है परन्तु यदि कोई ईश्वर का उपासक द्वीय ग्रीर उस की इच्छा पर चले ते। वह उस की सुनता है।। ३२। यह कभी सुनने में नहीं खाया कि किसी ने जन्म के अधे की आखे खोली हों॥ ३३। जो यह ईश्वर की ग्रीर से न दोता तो कुछ नहीं कर सकता॥ ३४। उन्हों मे उस की उत्तर दिया कि तू ती सपूर्य पापा मे जनमा थ्रीर क्या तू हमे सिखाता है . थ्रीर उन्हों ने उसे ब्राहर निकाल दिया॥

३५। यीशु ने सुना कि उन्हों ने उसे वाहर निकाल दिया था थै। र उस की पा करके उस से कहा क्या तु ईश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है। है कि मै उस पर विश्वास क्षर ॥ ३७ । योशुने उस से कहा तू ने उसे देखा भी है थे। र जी तेरे सग वात करता है वही है ॥ ३८। उस ने कहा हे प्रभु मै विश्वास करता हू श्रीर उस की प्रशास किया। ३९। तव योशु ने कहा में इस जात से विचार के सिये याया हू कि जो नहीं देखते है सा देखें श्रीर नो देखते हैं से श्रंधे हो नावे॥ ४०। फरीशियो मे से जो जन उस की सग घो से। यह सुनकी उस से वोले क्या इम भी अधे है ॥ ४९ । यीशुने उन से कहा की तुम अधे दीते ती तुम्हें पाप न दीता परन्त तुम्हारा अय वना रहा॥

१० से तुम से सच सच कहता हू कि जी। द्वार से भेड़णाल में नहीं पैठता

े है . क्या ग्राप लेगा भी उस के शिष्य दुग्रा चाइते | है ॥ २ । जी द्वार से पैठता है से भेड़ी का रख-वाला है ॥ ३। उस की लिये द्वारपाल खोल देता है थीर भेड़ें उसे का शब्द मुनती हैं थीर वह स्रपनी भेडो को नाम ले ले बुलाता है ग्रीर उन्हे बाहर ले जाता है ॥ ४ । ख्रीर जब बह श्रपनी भेड़े बाहर ले जाता है तब उन के खागे चलता है ख़ीर भेडे उस को पीक्के द्वा लेती दे क्यों कि वे उस का शब्द जानती हैं॥ ५। परन्तु व पराये के पीके नही जायेगीं पर उस से भागेगीं क्योंकि वे परायें का शब्द नहीं जानती है। ई। यीशु ने उन से यद हृष्टान्त कहा परन्तु उन्हें। ने न व्यूक्ता कि यह क्या वार्त है की वह इम से वीलता है ॥ 9 । तव यीश् ने फिर उन से कहा मै तुम से सब सच कहता हू कि मै भेड़े। का द्वार हू॥ ८। जितने मेरे आगे प्राये से सब चीर श्री डाकू हैं परन्तु भेड़ों ने उन की न मुनो ॥ ए । द्वार मै हूं. यदि मुक्त में से कोई प्रवेश करे तो त्रास पावेगा थार भीतर वाहर खाया जाया करेगा थ्रीर चराई पावेगा ॥ १० । चेार किसी थ्रीर काम की नहीं केवल चीरी थी घात थी नाश करने की आता है . मै आया हूं कि भेड़ें जीवन पार्व और ३६ । उस ने उत्तर दिया कि दे प्रभु बह कीन अधिकार्ड से पावे ॥ १९ । मे अच्छा गढ़ेरिया हू. श्रच्छा गर्हेरिया भेडा के लिये श्रपना प्राया देता है। १२। परन्तु मूलर जो ग्राडेरिया नही है खीर भेड़ी चस को निंज को नहीं है दुड़ार की ग्राते देखके भेड़ों को होड़ देता थ्रीर भाग जाता है थ्रीर हुंड़ार भेड़े पकड़के उन्देतितर वितर करता है।। १३। मजूर भागता है क्योंकि बह मजूर है थीर भेड़ा की कुक चिन्ता नहीं करता है। १४। में ब्रच्का गड़े-रिया हु थीर जैसा पिता सुभे जानता है श्रीर मे पिता की जानता हूं वैसाम श्रपनी भेड़ों की जानता दू और श्रपनी भेड़ों से जाना जाता हू॥ १५। श्रीर अब तुम भइते हो कि इम देखते हैं, इस लिये में भेड़ी के लिये अपना प्राण देता हू ॥ १६। मेरी भीर भेडे है जो इस भेड़शाले की नहीं है . मुभे उन की भी लाना होगा थीर वे मेरा शब्द सुनेंगी श्रीर रक सुग्ड ग्रीर एक रखवाला द्वागा ॥ १९ । पिता इस कारण से मुभे प्यार करता है कि मै अपना परन्तु दूसरी श्रोर से चढ़ जाता है से। स्रोर श्री डाकू प्राण देता हू जिस्ते उसे फिर लेक ॥ १८ । कोई उस की मुक्त में नहीं लेता है परन्तु में आप से उसे देता | का बचन पहुचा श्रीर धर्मपुस्तक की बात लेाप हु. उसे देने का मुक्ते खिंधकार है श्रीर उसे फिर लेने का | नहीं हो सकती है ॥ ३६। तो जिसे पिता ने पवित्र मुक्ते खिंधकार है. यह खाजा में ने अपने पिता से पाई॥ करके जात में भेजा है उस से बचा तुम कहते हो

१९। तय यिष्ट्रियों में इन याता के कारण फिर यिभेड हुआ ॥ २०। उन में से यहतों ने कहा उस की मूत लगा है यह यौरहा है तुम उस की खों सुनते हा ॥ २१। खोरों ने कहा यह याते भूतग्रस्त की नहीं है . मृत य्या खंधों की खांदों खोल सकता है॥

२२ । यिष्णलीम में स्यापनपर्व्य पुत्रा ग्रीर जाड़े का समय था ॥ २३ । श्रीर यीशु मन्दिर में सुलेमान के ग्रीमारे में फिरता था ॥ रेष्ठ । तब विदृदियों ने उमे घेरके उस से फदा हू इमारे मन की कव ली दुयधा में रग्येगा . जो तूं खीष्ट है तो इम से खोलके कद ॥ २४ । यीशु ने उन्दे उत्तर दिया कि मे ने तुम मे कहा थ्रीर तुम विज्यास नहीं करते हो . जी काम में अपने पिता के नाम से करता हु वे ही मेरे विषय में मासी देते है ॥ ६ । परन्तु तुम विश्वास नहीं करते हा की कि तुम मेरी भेड़ा में से नहीं दा क्षेमा में ने तुम में कहा ॥ २९। मेरी भेहें मेरा शब्द मुनती हैं थीर में उन्दें जानता ह थीर वे मेरे पीहे द्रा लेती हैं। २८। ग्रीर में उन्हें ग्रनना जीवन देता है ख़ीर वे कभी नाण न होंगी ख़ीर कोई उन्हें मेरे दाय में छीन न लेगा ॥ २९ । मेरा विता जिस ने उन्हें सुभ की दिया है सभी से वहा है ग्रीर कोई मेरे पिता के दाय में छीन नहीं सकता है। ३०। में श्रीर पिता एक है। ३९। तय यिहू दियों ने फिर उमे पत्थरयाछ करने की पत्थर उठाये॥ ३२। यीशुने उन की उत्तर दिया कि मे ने अपने पिता की ग्रीर में बहुत में भने काम तुम्हें दिखाये है उन मे में फिम फाम के लिये मुक्ते पत्थरवाह करते है।॥ ३३ । यिष्ट्रदियों ने उस की उत्तर दिया कि भले काम के लिये हम सुकी पत्थरवाद नही करते हैं परन्तू ईण्वर की निन्दा के लिये ग्रीर इस लिये कि तू मनुष्य द्याको प्रापने की ईश्वर बनाता है।। ३४। बीशु ने उन्दे उत्तर दिया क्या तुम्दारी व्यवस्था मे नहीं लिखा है कि में ने कहा तुम ईक्यराजा दे। ॥ ३५। यदि उस ने उन की ईश्वराय कहा जिन के पास ईश्वर

का बचन पहुचा और धर्मपुस्तक की बात लोप नहीं हो सकती है। हैई। तो जिसे पिता ने पवित्र करके जगत में भेजा है उस से बग तुम कहते हो कि तू ईश्वर की निन्दा करता है इस लिये कि मैं ने कहा में ईश्वर का पुत्र हू। हैं। जो मै ग्रपने पिता के कार्य नहीं करता हूं तो मेरी प्रतीति मत करेग। हैं । परन्तु जो मै करता हू तो यदि मेरी प्रतीति न करें। तौभी उन कार्यों की प्रतीति करें। इस लिये कि तुम जाना खार विश्वास करें। कि पिता मुक्त में है ग्रीर मैं उस में हूं।

३९। तय उन्दा ने फिर उसे पकड़ने चाहा परन्तु यह उन के हाथ से निकल गया ॥ ४०। ग्रीर फिर यर्दन के उस पार उस स्थान पर गया जहां योदन पहिले यपितसमा देता था ग्रीर यहां रहा ॥ ४९। ग्रीर यहत लोगा उस पास ग्राये ग्रीर वेंग्ले योदन ने तो कोई श्रास्त्रण कर्मा नहीं किया परन्तु जो कुछ योदन ने इस के विषय में कहा से सब सब था॥ ४२। श्रीर वहां बहुतों ने उस पर विश्वास किया ॥

११. इ लियाजर नाम वैषानया का अर्थात मरियम श्रीर

उस की बहिन मणा के गांव का एक मनुष्य रेगी था ॥ २। मरियम बही थी जिस ने प्रमु पर सुगंध तेल लगाया थार उस के चरणों की अपने वालों से पेंका थार उस का भाई इलियाजर था जो रेगी था ॥ ३। से दोनां बहिनों ने यीशु की कहला मेजा कि दे प्रमु देखिये जिसे आप प्यार करते दें से रेगी है ॥ ४। यह सुनके यीशु ने कहा यह रेगा-मृत्यु के लिये नहीं परन्तु ईश्कर की महिमा के लिये है कि ईश्कर के पुत्र की महिमा उस के द्वारा से प्रगट किई जाय ॥ ५। यीशु मर्था की थीर उस की बहिन की थीर इलियाजर की प्यार करता था ॥

है। सब उस ने सुना कि इतियातर राजी है तब तिस स्थान में बह था उस स्थान में दो दिन थार रहा॥ ७। तब इस की पीढ़े उस ने शियों से कहा कि आसी। इस फिर यिट्टिया की चले॥ ६। ग्राप की, पत्थरवाष्ट्र किया चाहते थे श्रीर ग्राप क्या फिर वहां जाते हैं॥ ए। यीशु ने उत्तर दिया क्या दिन की बारह घड़ी नहीं हैं. यदि कोई दिन की चले तो ठोकर नहीं खाता है खोंकि वह इस जगत का रोजयाला देखता है।। १०। परन्तु यदि क्रोई रात को चले तो ठोकर खाना है क्योंकि डिजयाला उस में नहीं है॥ ११। उस ने यह खाते कहीं ग्रीर इस-को पीक्रे उन से बाला एमारा मित्र इलियाजर के। गया है परन्तु में उसे जगाने की जाता हू॥ १२। उस की जिप्यां ने कहा है प्रमु जी वह सी गया है तो चंगा है। जायगा ॥ ९३ । यीशु ने उस की मृत्य के विषय में कहा परन्तु उन्हों ने समभा कि इस ने नींद में से जाने के विषय में कहा ॥ १४। तव योशु ने उन से खेलिको कहा इलियानर मर गया है॥ १५ँ। श्रीर तुम्दारे लिये में श्रानन्द करता हू कि मैं बद्दां नहीं या जिस्ते गुम विश्वास करी. परन्तु थाख्री इम उस पास चर्ने ॥ १६ । तब चीमा ने जो दिवस कहावता है अपने सती शिप्यों से कहा कि श्रास्त्रों इम भी उस की संग्रा प्रस्ने की जायें॥ १९। से जब योश स्त्राया तब उस ने यही पाया कि इतियाक्षर की कवर में चार दिन ही चुके॥

१८। वैषानिया विकशलीम के निकट अर्थात् काश एक दूर था॥ १९ । श्रीर बहुत से यिट्टवी लोग मर्था थीर मरियम के पास खाये थे कि उन के भाई के विषय में उन की शांति देवें ॥ २०। से मर्था ने जब सुना कि यीशु श्राता है तब जाके उस से मेंट किई परन्तु मरियम घर में बैठी रही ॥ २१। मधा ने योश से कहा दे प्रभु की स्नाप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता ॥ २२ । परन्तु मै जानती हूं कि ष्यव भी जी मुक्त श्राप ईश्वर से मांगे ईश्वर श्राप की देगा॥ २३ । यीशु ने उस से कहा सेरा भाई जी उठेरा ॥ २४ । मर्था ने उस से कहा में जानती ष्ट्र कि द्भिष्ठले दिन पुनस्त्यान मे वह जी उठेगा ॥ २५ - योशुने उस से कहा में ही पुनस्त्थान थीर वाय तैंसी क्रीयेगां में र्दित क्रीर जी कीर्द जीवता

शिष्यों ने उस से कहा हे गुरु पिहूदी लेगा श्रभी | देा और मुक्त पर विश्वास करे से कभी नहीं मरेगा. क्या तू इस वात का विक्वास करती है ॥ २७। वह उस से वाली दां प्रभु में ने विश्वास किया दें कि ईच्छर का पुत्र खोष्ट जी जगत से श्रानेघाला घा से। स्नाप दी दें॥ २८। यह कहके यद चली गई थीर अपनी व्यप्ति मरियम की खुपके से बुलाके कटा गुरु श्राये दें श्रीर तुक्ते, वुलाते , दे॥ २९ । मरियम जब उस ने हुना तब भीष्र उठके योग्न पास खाई॥ ३०। योशु खर्व लीं गांव में नहीं खाया था परन्तु चसी स्थान में था जहां मर्था ने उस से भेंट किई ॥ ३१। जो यिटूदी लोग मरियम की संग घर में घे थीर उस की शांति देते शे से अब उसे देखा कि वह ग्रीघ्र उठके, वाहर गई तय यह कहके उस के पी है दी लिये कि वह कवर पर जाती है कि वहां रोवे ॥ ३२ । जब मरियम वर्टा पहुची जटा योशु घा तब उसे देखको उस को पांठा पढ़ी छै।र उस से द्याली हे प्रभु की खाप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता ॥ ३३ँ। जब योगु ने उसे राते प्रुए कीर जा यिहूदी लोग उस के। सग प्राये उन्हें भी राते हुए देखा तब ग्रात्मा में विकल हुन्ना थीर घटराया॥ ३४। ग्रीर कहा सुम ने उसे कहा रखा है. वे उस से बोले दे प्रभु खाकी देखिये ॥ ३४ । यीशु राया ॥ ३६। तब यिह दियों ने कहा देखे। यह उसे कैसा प्यार करता या॥ ३७। परन्तु उन में से किसनी ने कहा क्या यह जिस ने अधे की आंखें खालों यह भी न कर सकता कि यद मनुष्य नहीं मरता॥ ३८। यीशु व्यपने में फिर विकल दोके कवर पर श्राया . वह गुफा भी श्रीर एक पत्थर उस पर धरा था॥३९। योशुने कहा पत्थर की सरकाश्री. चस मरे हुए की वहिन मधा उस से वाली दे प्रमु वद ती श्रव वसाता है कोंकि उस की चार दिन हुए हैं॥ ४०। योशु ने उस से कहा क्या में ने तुक्र मे न कहा कि ची तू विश्वास करे ती ईंग्वर की महिमा की देखेगी॥

४१। तव जहां वह मृतक पडा था वहां है कीवन हूं. जो मुक्त पर विकास करे से। यदि मर उन्हों ने पत्थर की सरकाया ग्रीर यीशु ने कपर दृष्टि कर कहा है पिता में तेरा धन्य मानता हू कि तू सदा मेरी सुनता है परन्तु हो। बहुत लोग आस-पांच खड़े दें उन के कारण में ने यह कहा कि है विश्वास करें कि तू ने मुक्ते भेजा ॥ ४३ । यह वार्ते कदके उस ने बड़े ग्रव्य से पुकारा कि दे इलियानर बाहर ब्रा॥ ४४ । तब बहः मृतक चट्टर से दाघ पांच बांधे हुए बाहर ग्राया ग्रीर उस का मुंह खंगोक्के में सपेटा हुआ था . यीशु ने उन से कहा उसे खोला थार जाने दो ॥

था से उन्दों से कह दिया ॥ ४९ । इस पर प्रधान याजको थार फरीशियों ने सभा एकट्टी करके कदा इम का करते हैं . यह मनुष्य तो बहुत स्नाश्चर्य कार्म करता है।। ४८। जो इम उसे यू होड़ देवें ेता यद्य लाग उस पर विश्वास करेंगे श्रीर रामी लाग याके इमारे स्थान थीर लोग को भी उठा देंगे॥ ४९। तब उन में से कियाफा नाम एक जन जा उस व्यरस का मद्दायासक था उन से वाला तुम लाग बाहर नहीं जानते हैं। ॥ ५०। ग्रीर यह विचार भी नहीं करते दो कि इमारे लिये अच्छा दै कि लोगों के लिये एक मनुष्य मरे छीर यह संपूर्ण लोग नाश न दीवे॥ ५९। यह बात वह खाप से नहीं बाला परन्तु उस वरस का मदायाजक दीके अविष्यद्वावर्ध से कहा कि योश उन लेगो। के लिये मरने पर था॥ ५२। श्रीर केवल उन लोगों के लिये नहीं परन्तु इस लिये भी कि ईश्वर के सन्तानी की जी तितर वितर हुए हैं एक में एक हु करे। ५३। से। उसी दिन से उन्हों ने चर्चे घात करने की भाषस में विचार किया ॥ ५४। इस लिये योशु प्रशट द्वाके विदूरियों के बीच में थीर नही फिरा परन्तु वर्षा से जगल के निकट के देश में इफ़र्डम नाम एक नगर की गया श्रीर अपने शिष्यों के संग वहां रहा ॥ ५५ । यिष्ट्रदियें। का निम्तार पर्ळा निकट या श्रीर वहुत लोग अपने तर्इ

तू ने मेरी मुनी है ॥ ४२। क्रीर में जानता था कि | विक्थलीम की गये ॥ ५६। उन्हों ने योशु की ठूंठा थीर मन्दिर में खडे दूर श्रापस में कहा तुर्म क्या सममते हा वया वह पर्छ्य में नहीं खावेगा ॥ ५७। श्रीर प्रधान याजकों श्रीर फरीशियों ने भी खान्ता दिई घी कि यदि कोई जाने कि योश करां है तो वतावे इस लिये कि वे उसे पकड़ें ॥

१२ निस्तार पर्व्य के के दिन आगे यीशु वैद्यनिया में आया ४५। तब बहुत से पिट्टदी लोगों ने जो मरियम जिहां इलियाजर था जो मर गया था जिसे उस ने के पास आये थे यह की यीशुं ने किया था देखकें मृतकों में से स्टाया था। २। वहां उन्दों ने सस इस पर विश्वास किया ॥ ४६ । परन्तु उन में से किं लिये वियारी बनाई छीर मर्था ने सेवा किई छीर कितनों ने फरीशियों के पार्च जाके जो यीशु ने किया इिलयाजर यीशु के सम बैठनेटारीं में से एक था। ३। तब मरियम ने आध सेर जटामांसी का बहु-मूल्य सुर्गाध तेल लेके योश के चरणें पर लगाया थ्रीर उस के चरणों को खपने वालों से पेंका थ्रीर तेल के मुगंध में घर भर गया ॥ 🞖 । इस पर उस के शिष्यों में से शिमोन का पुत्र यिद्वदा इस्करियोती नाम एक शिष्य जो उसे पकडवाने पर था बाला॥ प्राथ स्वाध तेल क्यों नहीं तीन सा स्किया पर घेचा गया श्रीर कगालों की दिया गया ॥ 🕻 । यह यद बात इस लिये नहीं बीला कि बढ़ कगालें की चिन्ता करता था परन्तु इस लिये कि वह चीर था थ्रीर घैली रखता था थ्रीर जी उस में डाला जाता से। उठा लेता था॥ 9 । योशुने कदा<sup>ः</sup>स्त्री को। रहने दे. उस ने मेरे गास्टे जाने के दिन के लिये यद रखा है॥ ६। कंगाल लोग सुम्हारे सग सदा रहते हैं परन्तु में तुम्हारे महा सदा नहीं रहूता ॥

ए। यिट्टांदयों में से बद्दत लोगों ने जाना कि यीश वदां दें ग्रीर वे केवल योशु के कारण नहीं परन्तु इतियाजर की देखने के लिये भी आये जिसे उस ने मृतकों में चे उठाया था॥ १०। तव प्रधान याजकों ने दलियातर को भी मार डालने का बिचार किया॥ ११। क्योंकि बहुत यिद्दियों ने उस के कारण जाके योशु पर विश्वास किया ॥

१२ । दूसरे दिन बहुत लोग जो पर्ट्य में आपे शुद्ध करने की। निस्तार पर्ळा के आगी देश में से ये खब सन्दीं ने सुना कि यीशु यिख्शलीम में आता

है॥ १३। तब खज़रीं के पत्ते लेके उस से मिलने | लिये इस घडी ली स्राया हू ॥ २८। है पिता स्रपने है।। १४। योग्नु एक गददी के बच्चे का पाके उस पर बैठा ॥ १५ । जैसा लिखा दै कि दे सियान की पुत्री मत हर देख तेरा राजा गददी के बच्चे पर बैठा दुक्षा स्नाता है। १६। यह वाते उस के प्रिप्यों ने पहिले नहीं समभी परन्तु जय योशु की महिमा प्रगट हुई तब उन्हों ने स्मरण किया कि यह घाते उस के विषय में लिखी दुई घीं ग्रीर कि उन्दें। ने **उस से यह किया था॥ १७। जो लोग उस के सग** थे उन्हों ने साक्षी दिई कि उस ने द्वालयाजर की। क्षवर में से बुलाया श्रीर उस की मृतकी में से उठाया॥ १८। लोग इसी कारण उस में आ मिले भी कि उन्दों ने सुना कि उस ने यह खाश्चर्य कर्म किया था॥ १९ । तव फरीशियों ने आपस में कदा वया तुम देखते हो कि तुम से कुछ वन नही पड़ता. देखी ससार उस की पीछे गया है।

२०। जी लीग पर्व्य में भजन करने की स्नाये उन्हों में से कितने यूनानी लेगा थे॥ २१। उन्हों ने गालील के बैतरैदा नगर के रहनेदारे फिलिय के पास ख्राक्षे उस से विन्ती कि ई कि है प्रभु इस यी धु को देखने चास्ते है। २२। फिलिए ने याके खदिय से कहा श्रीर फिर अद्रिय श्रीर फिलिय ने यीशु से कहा॥ १३ । योशुने उन की उत्तर दिया कि मनुष्य के पुत्र की महिमा के प्रगट दोने की घडी खा पहुंची है ॥ २४ । में तुम से सच सच कहता हू यदि गेष्टू का दाना भूमि में पडके सर न जाय तो बह श्रकेला रहता है परन्तु जो मर जाय तो बहुत फल फलता है। १५। जो खपने प्राय की प्यार करें से। उसे खोळेगा थीर जा इस जगत में अपने प्राय की श्राप्य जाने सा श्रनन्त जीवन लें। उस की रक्षा करेगा॥ २६ । यदि कोई मेरी सेवा करें तो मेरे पीछे दे। लेवे श्रीप बदां मे रष्ट्रगा तर्हा मेरा सेवक भी रद्देगा . यदि कोई मेरी में वाकरेता पिता उस का स्रादर करेगा॥ २९। ष्रवृमेरामन व्याकुल हुक्या देवीर मे प्याकहू. │

को निकले थार पुकारने लगे कि जय जय धन्य नाम की महिमा प्रगट कर . तय यह स्नाकाणयाणी इस्रायेल का राजा जो परमेश्वर के नाम से आता हुई कि मै ने उस की महिमा प्राट किई है श्रीर फिर प्रगट कस्या ॥ २० । तय जी लाग खडे हुम सुनते घे उन्देा ने कहा कि मेघ गर्जा . श्रीरी ने कहा कोई स्वर्गदूत उस से वोला ॥ ३० । इस पर योध ने कटा यह शब्द मेरे लिये नही परन्तु सुम्हारे लिये ष्टुया ॥ ३१। श्रय इस जात का विचार होता है . श्रव इस जात का श्रध्यव यादर निकाला जायगा॥ ३२। ग्रीर में यदि पृथियी पर से कचा किया जाक तो सभी की अपनी स्नीर सींचूगा ॥ ३३। यह कहने में उस ने पता दिया कि घर कैसी मृत्यु से मरने पर था॥ ३४ । लोगों ने उस की उत्तर्दे दिया कि इम ने व्यवस्था में से सुना है कि खीष्ट सदा लों रदेशा. तू व्योकर कदता है कि मनुष्य के पुत्र की कचा किया जाना दोगा . यह मनुष्य का पुत्र कीन है। ३५। योशुने उन से कहा र जियाना श्रय घोड़ी वेर सुम्दारे साँच है . जब ली उजियाला मिलता है तव लीं चलान दाकि ग्रंधकार तुम्हें घेरे. जी ग्रंधकार में चलता है से। नहीं जानता में कहां जाता ष्ट्र ॥ ३६ । जय सां राजियासा मिसता दे राजियासे पर विज्ञास करे। कि तुम ज्योति के सन्तान देाग्री । यह वार्त कप्तके योशु चला गया श्रीर उन से किया रहा ॥

३७। परन्तु यद्याप उस ने उन को साम्ने इतने श्राष्ट्रचर्य कर्मा किये चे ताभी उन्हों ने उस पर विक्वास न किया॥ ३८। कि यिशैयाद्य भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा द्वाये जे। उस ने कटा कि दे परमेश्वर किस ने इमारे समाचार का विकास किया है और परमेश्वर की भुजा किस पर प्रगट किई गई है। ३० । इस कारण वे विक्यास न कर सके क्योंकि यिशैयाद ने फिर कदा॥ ४०। उस ने उन को नेत्र श्रंधे श्रीर उन का मन कठोर किया है ऐसान दो कि वे नेत्रों से देखें श्रीर सन से ब्रुफ़ें श्रीर फिर जावें थ्रीर मै उन्हें चगा कद ॥ ४९ । जब यिशैयाद्य ने उस का रेश्वर्ध्य देखा ग्रीर उस के विषय में वाला तब उस ने यह बार्त कही॥ ४२। पर तामी प्रधानी दे पिता मुझे इस घडी से बचा , परन्तु में इसी में से भी बहुतों ने उस पर बिख्वास किया परन्तु

में में निकाले लायें ॥ ४३ । क्यों कि मनुष्या की प्रशंसा उन की ईन्वर की प्रशसा से प्राधिक प्रिय लगती भी ॥

४४। यीश ने पुकारके कहा जो सुक्त पर विश्वास करता है सा मुभ पर नही परन्तु मेरे भेजनेहारे पर विश्वास करता है ॥ ४५ । थीर की मुक्ते देखता दै से। मेरे भेजनेटारे की देखता है। ४६। में जगत में क्योति सा खाया हूं कि को कोई मुक्त पर विश्वास करे सा ग्रंधकार में न रहे॥ ४७। श्रीर यदि कोई मेरी याते सुनके विश्वास न करे ती मै उसे दयड के याग्य नहीं ठटराता हू क्योंकि में जगत के दख्ड के ठरराने की नहीं परन्तु जगत का त्रास करने का भाषा हू॥ ४८। वा मुक्त तुव्छ जाने ग्रीर मेरी याति ग्रदेश न करे एक उस की देशह की याग्य ठद्दरानेदारा है. जा यचन म ने कहा है बदो पिछले दिन में उसे दख्ड के याग्य ठदराविमा ॥ ४९। क्योंकि म ने खपनी खार से बात नहीं जिर्द है परन्तु पिता . ने विम ने मुक्ते भेवा श्राप ही मुक्ते श्राचा दिई है कि मै ध्या कहू ग्रीर ध्या योलू॥ ५०। ग्रीरमे वानता हू कि उस की श्राचा श्रनमा जीवन दै इस लिये में बो घालता टूचे कैसा पिताने मुक्त से कहा है बैसा ही बोलता हू॥

यिष्ट्रदा इस्करियाती के मन में उसे पक्रद्याने का मेत डाल चुका था॥ ३। तब यीशु यद जानके कि पिता

फरोग्रियों के कारण नहीं माम लिया न दे। कि व सभा | लगा थार जिस खंगी के से उस की कमर वधी घी उस से पोंक्ने लगा ॥ ६। तव वह शिमोन पितर के पास खाया . उस ने उस से कहा दे प्रमुख्या खाप मेरे पांछ धाते है ॥ ७। योशु ने उस की उत्तर दिया कि जो में करता हू सा तू अब नहीं जानता है परन्तु दस के पोहे जानेगा॥ दै। पितर ने उस से कदा श्राप मेरे पांच कभी न धोइपेगा । यीशु ने उस की उत्तर दिया कि जो मै तुमं न धोजं तो मेरे यंग तेरा कुछ प्रश्र नहीं है। ए। शिमोन पितर ने उस से कदा है प्रभु केवल मेरे पांच नहीं परन्तु मेरे राष थ्रीर सिर भी छोइये॥ १०। योशु ने उस से कहा की नदाया दै उस का पांच धाने विना ग्रीर कुछ शायायक नहीं है परन्तु वह सपूर्य शुद्ध है ख्रीर तुम लोग शुद्ध हो परन्तु सब नहीं ॥ ११। वह तो खपने पकड्वानिहारे की जानता या इस लिये उसने कहा तुम सब शुद्ध नहीं दे।॥

१२। जय उस ने उन के पाय धाके अपने कपड़े ले लिये घे तब फिर बैठको उन्हा से कहा क्या तुम जानते द्वा कि मै ने तुम से क्या किया है॥ १३। तुम मुभे ऐ गुर पीर दे प्रभु पूकारते हा श्रीर तुम थ्रच्छा कदतें दा क्योंकि में बही हू॥ १४ । सा यदि में ने प्रभु भीर गुरु दीक तुम्दारे पाय धीये दे ता तुम्दे भी एक दूसरे के पांच धाना उचित है। १५ । च्योंकि में ने तुम की नमूना दिया है कि जैसा १३. निस्तार पर्व्य के आगे योगु ने में ने तुम से किया है तुम भी वैशा करे। ॥ १६। में जाना कि मेरी घड़ों आ तुम से सच सच कहता हू दास अपने स्वामों से बड़ा पदुची है कि में इस जगत में से पिता के पास जाऊ नहीं खीर न प्रेरित श्रापने भेजनेदारे से घड़ा है। थीर उस ने प्रपने निज लोगी की जी जगत में थे १९। जी तुम यद याते जानते दी यदि उन पर प्यार करके उन्हें श्रग्त लें। प्यार किया ॥ २ । श्रीर चलें। तो धन्य दो ॥ १८ । मे तुम सभी के विषय वियारी के समय में जब शैतान शिमीन के पुत्र में नहीं कहता हूं . जिन्हें में ने चुना है उन्हें में जानता हू . परन्तु यद इस लिये है कि धर्म्म पुस्तक का यचन पूरा द्वांघं कि जो मेरे चंग राटी खाता में सब युक्त मेरे हाथों में दिया है थार कि में ईथ्बर है उस ने मेरे विक्त खपनी लात उठाई है।। १९। मे की ग्रीर से निकल ग्राया ग्रीर ईश्वर के पास जाता ग्रव से इस के दीने के भागे तुम से कदता हू कि हू॥ 🞖 । वियारी से उठा थार अपने कपड़े रख बव वह हो जाय तव तुम विकास करे। कि मै दिये ग्रीर ग्रीका लेके श्रापनी कमर वाधी॥ ५। घटी हू॥ २०। मै तुम से सच सच कहता हू कि त्तव पात्र में जल डालके वह शिष्यों के पांच धोने जिस किसी को में भेडू-उस की जी ग्रहण करता है

से मुक्ते ग्रहण करता है श्रीर जी मुक्ते ग्रहण करता | है से मेरे भेजनेहारे की ग्रहण करता है ॥

· २१ । यह वार्त कहके योग्नु खात्मा में व्याक्त गुम्रा थीर साची देके वाला में तुम से सच सव कदता द्र कि तुम में से एक मुभे पजड्वायगा॥ २२। इस पर भिष्य लीग यह सदेह करते हुए कि वह किस के विषय में वेालता है एक दूसरे की ग्रीर नताकने लगे ॥ २३ । परन्तु योशु के शियो में से यक जिसे यीशु प्यार करता था उस की गोद म बैठा हुआ था॥ 🞖 । से शिमोन पितर ने उस की र्धन किया कि पूक्तिये कीन है जिस के विषय में श्राप वालते है। 嶺। तब उस ने योश की कार्ता पर चठगको उस से कहा दे प्रभु की न दे॥ २६। यी गु ने उत्तर दिया वही है जिस की मै यह रोटी का टुकड़ा दुधाके देकाा . थ्रीर उस ने टुकड़ा हुवाके श्रिमोन के पुत्र यिष्ट्रदा इस्करियाती की दिया॥ रें । उसी समय में दुकड़ा लेने के पोक्ने गैतान उस मे पैठ गया . तब योशु ने उस से कहा जा तू करता है सा बहुत शीघ्र कर ॥ २८। परन्तु वैठनेहारा मे चे किसो ने न जाना कि उस ने किस कारण यह वात उस से कही ॥ २९ । वर्षेकि पितृदा घैली जा रखता या इस लिये कितना ने समका कि योशु ने उस से कहा पर्क्व के लिये जी दमे **आवश्यक है** सी मोल ले खघवा कगालों की कुछ है।। ३०। से। टुकडा लेने के पोछे यह तुरस्त वादर गया . उस समय रात थो॥

३१। जब यह बादर गया था तब योशु ने कहा खब मनुष्य के पुत्र की महिमा प्रगट होतो है खीर ईखर जो महिमा उस के द्वारा प्रगट होतो है ॥ ३२। जा देखर की महिमा उसके द्वारा प्रगट होती है तो ईखर भी खपनी खार से उस की महिमा प्रगट करेगा खीर तुरत्त उसे प्रगट करेगा ॥३३। हे वालको में खब घोड़ी व्या शुम्हारे साथ हू. तुम मुक्ते ठूठोगो खीर जैसा में ने यिहाँ हों से कहा कि जहा में जाता हू तहा तुम नहीं था सकते हो तैसा में खब तुम से भी कहता हू ॥ ३४। में तुम्हें एक नई खादा हेता हू कि एक दूसरे को प्यार करें। जैसा में ने तुम्हें प्यार किया है तैसा तुम भी एक दूसरे की प्यार करो ॥ ३५। जी तुम खापस में प्यार करी ती दमी में मय सीता जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो ॥

३६। शिमोन पितर ने उस में करा है प्रमुखाय कहा जाते हैं. योशु ने उस की उत्तर दिया कि जहां में जाता हूं तहां हू स्रव मेरे पीछे नहीं आ सकता है परन्तु इस के उपरान्त तू मेरे पीछे आरंगा।। ३९। पितर ने उस से कहा है प्रमु में की नहीं खाय आप के पीछे था सकता हूं में खाप के लिये खपना प्राय देका।। ३८। योशु ने उस की उत्तर दिया क्या तू मेरे लिये खपना प्राय हेगा. में तुक में सच सच करता हू कि जब ली तू तीन बार मुक में न मुकरे तब ली मुग न बोलेगा।

१४. नम्हारा मन व्याक्षत न रार्घ.

खीर मुक्त पर विश्वास करे। ॥ २ । मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है नहीं तो म तुम से कहता . में तुम्हारे लिये म्यान तैयार करने जाता हू ॥ ३ । खीर जो में जाके तुम्हारे लिये स्थान तैयार करने जाता हू ॥ ३ । खीर जो में जाके तुम्हारे लिये स्थान तैयार कर तो फिर खाके तुम्हें खपने यहां ले जाऊगा कि जहां में रहू तहां तुम भी रहा ॥ ४ । खीर में कहां जाता हू से तुम जानते हो थीर मार्ग की जानते हो ॥

पं शोमा में उस से कहा है प्रभु श्राप कहां जाते हैं से हम नहीं जानते हैं श्रीर मार्ग की हम क्योंकर जान सकी है। यीशु ने उस से कहा में ही मार्ग श्री सत्य श्री जीवन हूं. विना मेरे द्वारा से कोई पिता पास नहीं पहुंचता है। 9। जो तुम मुक्ते जानते ती मेरे पिता को भी जानते लीर श्रव स तुम उस की जानते ही है।

प्रा फिलिप ने उस से कहा है प्रभु पिता को एमें दिखाइये तो हमारे लिये यही खहुत हैं ॥ ए। योगु ने उस से कहा है फिलिप में इतने दिन से तुम्दारे स्वा हू श्रीर बना तू ने मुक्ते नही जाना है. जिस ने मुक्ते देखा है उस ने पिता को देखा है श्रीर तू क्योंकर कहता है कि पिता को हमें दिखाइये॥ १,५०। क्या तू प्रतीति नही करता है कि में पिता में

-पर नीचे से उस के सास्हने थीर की ह के पास स्पोद् के काठे हुए पहुके के कपर लगाई ॥ २९। -तब उन्दों ने चपरास की उस की कोड़िया के द्वारा स्पोद् की कडियों में नीले फीते से ऐसा ब्रांधा कि -बह स्पोद् के काठे हुए पहुके के कपर रहे थी। चपरास स्पोद् से यालगा न देनि पास, बैसे कि बहावा ने मूसा की याचा दिई थी॥

२२। फिर रपोद् का खागा सम्पूर्ण नीसे रंग का धनाया गया ॥ २३। खीर उस की यनायट ऐसी हुई कि उस के बीच बखतर के केंद्र के समान रक केंद्र बना चीर केंद्र की चारों खोर एक कार खनी कि वह फटने न पार ॥ २४। खार उन्हों ने उस के न'चेवाले घेरे में नीले बैजनी खार जादी ने से के करेड़ के खनार बनाये ॥ २५। खार उन्हों ने से के करड़े के खनार बनाये ॥ २५। खार उन्हों ने से खेले घेरे की चारा खार खनारों के बीच बीच नाताई, २६। खर्णात् बागे के नीचेवाले घेरे की चारा खार खनारों के बीच बीच कार्या खार एक खनार बागे के नीचेवाले घेरे की चारा खार खनार खार खार खार एक खनार खारा खार एक सेने की घटी खार एक खनार लगाया गया कि उन्हें पहिने हुए सेवा टहल करे, जैसे कि यहावा ने मुसा की खाजा दिई घी ॥

स्था फिर उन्दों ने हास्न ग्रीर उस के पुत्रों के लिये खुनी हुई मूक्ष्म सनी के कपडे के ग्रांगर्ख, क्ष्म सनी के कपडे की प्राही ग्रीर सूक्ष्म सनी के कपडे की प्राही ग्रीर सूक्ष्म सनी के कपडे की जांचियां, क्ष्म खटी हुई सनी के कपडे की जांचियां, क्ष्म श्रीर नूक्षम बटी हुई सनी के कपड़े की ग्रीर नीले बेबनी ग्रीर लाही रंग की कारचावी काम का फेटा न्हन सभी की बनाया, जैसे कि यहावा ने मूसा की जाना दिई ग्री।

- 30 । फिर उन्दों ने पवित्र मुकुट की पटरी की। चोखे सोने की बनाया है। तैं को को में बैंसे ही उस में ये खबर हों जे व्यर्थात् यहावा के लिये पवित्र ॥ ३९ । क्षार उन्हों ने उस में नीना फीता समाया विस से बह सपर पगड़ी पर कि नैसे कि यहावा ने मुसा की बाज़ा दिई ही ॥

३२। यो मिलाययाले तंत्रू के ज़िवास का सब

काम निपट गया थै।र जिस जिस काम की पाद्या परोधा ने मूमा की दिई घी इसारसियों ने उसी के यनुसार किया ॥

इच्। तय वि निवास की मूमा की पास ले आये ष्र्यात् ग्रंकहे। तदाते। घेटें। दाभे। कुर्कियां व्यादि सारे सामान समेत तंबू, ३८। खीर लाल रंग से रंगी हुई मेठीं की सालों का खोदार खार मू**द**सों की क्वालीं का ग्रोहार ग्रीर बीच का पदा, ३५। दरदें संदित सादीपत्र का संटुक ग्रीर प्रायोदस का ककना ३६। सारे सामान समेत मेख पार भेट की राटी, ३९। चारे सामार्न सहित दीयट ग्रीर उस की यलायट के दीपक ग्रीर उत्विपाला देने के लिये तेल, ३८। साने की बेदी थीर श्रीभवेक का तेल क्षार सुगाधित घूप कीर तस्त्रू के द्वार का पर्दा, ३९। पीतल को ककरी इस्हें और सारे सामान समेत पीतल को घेदी श्रीर पापे समेत शादी, 80 । स्त्रभी ख्रीर कुर्सियों समेत ख्रागन के पर्दे बीर स्रांगन की द्वार का पर्दा श्रीर होरियां थीर ख़टे थीर मिलापयाले तयू के नियास की सेवकाई का सारा सामान, ४९। पवित्रस्थान मे सेवा टइल करने के लिये काठे हुए छस्त्र ग्रीर दादन याजक के पवित्र यस्त्र क्रीर उस के पुत्रों के यस्त्र जिन्दे पहिने इर ये यालक का काम करें॥ ४२। जो यो ग्राजा यद्दावा ने मूसा की दिश्यों उन सब के अनुसार द्वाणीलयों ने यह सब काम किया॥ ४३। तब मूचाने सारे काम पर दृष्टि करके देखा कि इन्टी ने प्रदेशवाकी प्राचाके प्रमुखार किया दे थीर मुसा ने उन की खाशीबीद दिया॥

(यद्दोषाके निवान के साढे किये जाने च्रीर उन की प्रितिस्त। होने का यद्देन)

प्रिक्र पहाया ने मूसा से कहा, २। पहिले महीने के पहिले दिन को तू मिलापयाले त्रंय के नियास की खड़ा करा देना ॥ ३। थार उस में साकीपत्र के संदूक की रख-कर योचयाले पर्टे की खोट से करा देना ॥ ४। थार में को भीतर ले बाक्सर की कुट उस पर स्वाना है

टू से अपनी श्रीर से नहीं कहता हू परन्तु पिता जा मुक्त में रहता है घड़ी इन कामा की करता है।। ९१। मेरी ही प्रतीति करी कि मै पिता, में हूं ग्रीर पिता सुक्त में है नहीं तो कामीं ही की कारण मेरी प्रतीति करे। ॥ १२। मै तुम से सच सच कहता हूं कि जो मुभ पर विश्वास करे जो काम में करता ष्ट्र उन्हे वह भी करेगा थ्रीर इन से वड़े काम करेगा क्यों कि मै श्रपने पिता को पास जाता हू॥ १३। श्रीर जी कुछ तुम मेरे नाम से माग्रागे सोहे में करंगा इस लिये कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रगट द्वाय ॥ १४ । जी तुम मेरे नाम से कुछ मागी ती मे चसे क्षरगा ॥

१५ । जा सुम सुभी प्यार क्षरते हा ता मेरी थाज्ञास्त्रों की पालन करी ॥ १६ । श्रीर मे पिता से भागूगा और वह तुम्हें दूसरा शातिदाता देशा कि वह सदा तुम्हारे सग रहे॥ १९। अर्थात् सत्यता का श्रात्मा जिसे ससार ग्रहण नही कर सकता है फ्योंकि यह उसे नहीं देखता है खीर न इसे जानता है . परन्तु तुम चर्चे जानते हो क्योंकि यह तुम्हारे समा रहता है श्रीर तुम्हों में होगा॥ १८। में तुम्हें श्रनाथ नही केंाडूगा में तुम्हारे पास श्राक्तगा ॥ १९। श्रव घोडी बेर में ससार मुझे फिर नंही देखेंगा परन्तु तुम मुभी देखोगे क्योंकि में जीता हूं तुम भी जी ग्रोगे॥ २०। उस दिन तुम जानागों कि में अपने पिता में हूं थीर तुम सुक्त में दे। थीर में तुम में हू॥ २१। जा मेरी खाचाखों की पाकी उन्दे पालन करता है वही है जो मुक्ते प्यार करता है श्रीर जो मुक्ते प्यार करता है से। मेरे पिता का प्यारा होगा थीर मे उसे प्यार कस्त्राा थ्रीर श्रपने तर्द उस पर प्रगट करूगा ॥

२२। तब इस्करियाती नही परन्तु दूसरे विदूदा ने उस से कहा है प्रभुषाय किस लिये श्रपने तर्द् इमें पर प्रगट करेंगे ख़ीर ससार पर नहीं ॥ २३। यीशुने उस की उत्तर दिया यदि की ई मुक्ते प्यार करे

टू श्रीर पिता मुक्त में है . जो बाते में तुम से कहता | स्वा बास करेंगे ॥ २४ । जो मुक्ते प्यार नहीं करता है सा मेरी बाते पालन नेही करता है श्रीर ना बात तुम मुनते दे। से मेरी नहीं परन्तु पिता की है जिस ने मुक्ते भेजा॥ २५। यह वार्त मे ने तुम्हारे सग रहते दुर तुम से असी है ॥ २६ । परन्तु र्यातिदाता श्रधात् पवित्र श्रात्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेनेगा वह तुम्हें सव कुछ सिखावेगा श्रीर सव कुछ नो मै ने तुम से कहा है तुम्हें स्मरण करावेगा ॥ २७। में तुन्हें शांति दे जाता हू में अपनी शांति तुन्हें देता हूं. जैसा जगत देता है तैसा मे तुम्हें नहीं देता हू. ू तुम्हारा मन व्याकुल न द्वाय श्रीर हर न जाय॥ १८ । तुम ने सुनां कि मै ने तुम से कहा मै जाता ष्ट्र श्रीर तुम्हारे पास फिर खाकुगा . की तुम मुक्ते प्यार करते ते। में ने जे। कहा कि मैं पिता पास जाता हूं इस से तुम श्रानन्द करते क्योंकि मेरा पिता सुक्त से वड़ा है ॥ २९ । ग्रीर में ने ग्रव इस के होने के ग्रागे तुम से कहा है कि जब बद हो जाय तब तुम विष्टाचं करो॥ ३०। में तुम्हारे संग्रा श्रीर बहुत वाते न केंग्रा क्योंकि इस जगत का प्रध्यद स्नाता द्दै ग्रीर सुभासे उस का क्षुक नहीं दै॥ ३१। परन्तु यद इस लिये है कि जगत जाने कि मै गैंपता की प्यार करता हू थीर जैसा पिता ने मुभे थ्राज्ञा दिई तैया ही करता हू. उठा इम यहा से चर्ले॥

१५ में मञ्जी दाखलता हूं श्रीर मेरा पिता किसान है ॥ १। मुक्त में जो जो डाल नहीं फलती है वह, उसे दूर करता है ग्रीर जी जा डाल फलती है वह उसे शुद्ध करता है कि वह ग्रधिक फल फले ॥ ३ । तुम तो उस बचन के गुग से जो में ने तुम से कदा है शुद्ध देा चुके ॥ 🞖 । तुम मुक्त में रहा श्रीर मैं तुम में . जैवे डाल जो बंद दाखलता मे न रद्दे तो खाप से फल नहीं फल सकती दैतैसे तुम भी जा सुक्त में न रहा ता नहीं फल सकते हो ॥ ५। मै दाखलता हू तुम लेगा डाले हा . चा मुभा में रहता है और मैं उस में सा बहुत फल तो मेरी बात की पालन करेगा थीर मेरा पिता उसे फलता है क्योंकि मुझ से खलग तुम कुछ नही कर प्यार फरेगा थीर इस उस पास कावेगे थीर उस के सिकते हो ॥ ६ । यदि की ई मुक्त से न रहे ते। वह

हैं श्रीर वे जल जाती हैं॥ 9। जा तुम मुक्त मे रहा श्रीर मेरी बात तुम में रहे तो जा कुछ तुम्हारी इच्छा द्याय से। मांग्री। ख्रीर बह तुम्हारे लिये द्या जायगा ॥ ८। तुम्हारे बहुत फल फलने में मेरे पिता की महिमा प्रगट दाती है श्रीर तुम मेरे शिप्य दीश्रीगी ॥

ए। जैसा पिता ने सुभ से प्रेम किया है तैसा में ने तुम से प्रेम किया है . मेरे प्रेम मे रहा ॥ १०। नैसे में ने श्रपने पिता की श्राचाश्री की पालन किया है श्रीर इस के प्रेम में रहता हू तैसे तुम का मेरी क्राचाक्यों की पालन करे। ती मेरे प्रेम मे रहागे॥ ११। मै ने यह बातें तुम से इस लिये कही है कि मेरा श्रानन्द तुम्हो में रहे थार तुम्हारा श्रानन्द सपूर्ण दे। जाय ॥ १२ । यह मेरी ख्राज्ञा दै कि जैसा मैं ने तुम्दे प्यार किया है तैसा तुम एक दूसरे के। प्यार करी ॥ १३ । इस से बहा प्रेम किसी का नही दै कि कोई ग्रंपने नित्रीं के लिये ग्रवना प्राण देवे ॥ १४। तुम यदि सब काम करी ने मै तुम्दे ग्राचा देता हू तो मेरे मित्र हो ॥ १४ । मे आगे की तुन्हें दास नही कहता हू क्योंकि दास नहीं जानता कि उस का स्वामी क्या करता है परन्तु में ने तुम्हें मित्र कदा है क्योंकि में ने लो श्रपने पिता से सुना है से सव तुम्हे जनाया है ॥ १६ । तुम ने मुक्ते नहीं चुना परन्तु में ने तुम्हे चुना श्रीर तुम्हे ठएराया कि तुम जाके मल मला और तुम्हारा मल रहे शीर कि तुम मेरे नाम से जो जुछ पिता से मांगा वह तुम की देवे॥

९७। मै तुम्हें इन बातो की ग्राचा देता षू इस लिये कि तुम एक दूसरे की प्यार करेग ॥ १८ । यदि यसार तुम से बैर करता है तुम जानते है। कि उन्हों ने तुम से पहिले मुक्त से बैर किया। १९ । जी तुम यसार की दीते तो ससार श्रापनीं की प्यार करता परन्तु तुम ससार के नहीं हो पर में ने तुम्हें ससार म से घुना है इसी लिये ससार तुम से बैर करता है ॥

रेसा फिका जाता जैसे डाल फिकी जाती श्रीर मूख | न मुक्ते सताया है ती मुम्दे भी सताविशे जा मेरी वात जाती थ्रीर लेगा रेसी डार्ल थटोरके थारा में डालते की पालन किया है तो तुन्दारी भी पालन करेंगे॥ २१। परन्तु थे मेरे नाम के कारण तुम से यह सब करेंगे क्योंकि वे मेरे भेजनेदारे की नही जानते है।

२२। जो में न याता थार उन में यात न करता तो उन्दे पाप न दोता परन्तु श्रय उन्दे उन के पाप को लिये कोई बहाना नहीं है ॥ २३। जो सुका से वैर करता है सा मेरे पिता से भी वैर वारता है। २४। जो में उन कामीं की जी ग्रीर किसी ने नहीं किये है उन्हों में न किये दोता तो उन्हें पाप न द्याता परन्तु श्रय उन्दा ने देखके भी मुक्त से श्रीर मेरे पिता से भी थैर किया है ॥ २५ । पर यह इस लिये है कि जो यचन उन्हां की व्यवस्था में लिखा है कि उन्दे। ने मुक्त से श्राकारण और किया सा प्ररा देवि ॥ रेर्द्र । परन्तु श्रातिदाता जिसे में पिता की थीर से तुम्हारे पास भेजूगा प्रार्थात् सत्यता का श्रात्मा जो पिता की श्रीर से निकलता में जय आयेगा तय यह मेरे विषय में साची देगा ॥ २०। थीर तुम भी माक्षी देख्रीग क्योकि तुम क्रारभ से मेरे का रहे है। ॥

१६ में ने तुम से यह बात कही है कि तुम ठोकर न खावा ॥ २ । वे तुम्हें सभा में से निकालेंगे छां बद समय स्नाता है जिस में जा कीर्ष तुम्दी मार डालेगा से समकेगा कि मे र्इंग्वर की चेंवा करता हू ॥ ३ । कीर वे तुम से इस लिये यद करेंगे कि उन्दों ने न पिता की न मुक्त की जाना है। ४। परन्तु में ने तुम से यह द्यांत कही है कि जब यह समय ग्राबे तब तुम उन्हें स्मरण करो कि मै ने तुम से कद्य दिया . और मे तुम से यह वात स्नारभ में न वोला क्योंकि में तुम्दारे सग था॥

**५। पर श्रव में श्रपने भेजनेहारे के पास जाता** ष्टू श्रीर तुम से से कोई नहीं मुक्त से पूकता है कि श्रीप करों जाते है। ६। परन्तु में ने जी यह याते तुम से कही है इस लिये तुम्दारे मन श्रीक से भर गये २०। जो वचन में ने तुम से कहा कि दास अपने हैं ॥ ९। तीभी में तुम से सच बात कहना हू स्वामी से बढ़ा मधी है से। स्मरण करे। . जी उन्दी तुम्हारे लिये श्रव्का है कि मै जाऊ व्योकि जी मै न

बाबं तो शांतिदाता तुम्हारे पास नहीं षायेगा परन्तु | बो मै बाब तो उसे तुम्हारे पास भेवंगा ॥

८। थीर वर श्राके जगत की पाप के विषय मे धीर धर्म के विषय में सीर विचार के विषय में समकाविगा ॥ ९। पाप के विषय मे यह कि वे सुक पर विकास नहीं करते है। १०। धर्म के विषय में यह कि में अपने पिता पास वाता हू थीर तुम मुक्ते फिर नहीं देखारो ॥ ११। विचार के विषय में यह कि इस जात के अध्यक का विचार किया गया है ॥ १२ । मुक्ते कीर भी बहुत कुछ तुम से कदना है परन्तु तुम श्रय नहीं घट सकते है। ॥ १३। पर घर चय आयेगा अर्थात् सत्यता का ग्रात्मा तय तुम्हें मारी सञ्चार्ड सा मार्ग वतावेगा की कि यह अपनी खोर से नहीं करेगा परन्तु जे। क्षु भुनेगा सा करेगा थार वर यानेवाली वार्त तुम से कह देगा ॥ १४ । घट मेरी महिमा प्रगट करेगा क्योंकि यह मेरी यात में से लेके तुम से कह देशा ॥ १५ । जो भुक्र पिता का है का-संय मेरा है इस लिये में ने कहा कि यह मेरी यात में से लेके तुम ये कद देशा ॥

१६। घोड़ी वेर में तुम मुक्ते नहीं देखांगे थै।र फिर घाडी घर में मुक्ते देरेतारों ख्योंकि में पिता की पास जाता हूं॥ १७। तय उस के शियो में से कोई कोई ग्रापस में वोले यह क्या है लें। वह इस से कदता है कि घोड़ी घेर में तुम मुझे नहीं देखागे थीर फिर घोड़ी छेर में मुक्तें देखेागे . खीर यह कि में पिता के पास चाता हू॥ १८। में उन्दी ने कहा यह धोडी देर की दात है। यह कहता है क्या है. इस नहीं जानते वह ज्या कहता है॥ १९। योशुने जाना कि वे मुक्त मे पूका चाहते हैं श्रीर उन में कदा में लें। बीला कि घोड़ी घेर में सुम मुर्भ नहीं देखेागे श्रीर फिर घोडी बेर में मुर्भ देखांगे वया तुम इस के विषय में श्रापस में विचार करते दे। ॥ २०। मै तुम से सच सच कहता हूं कि तुम रीख्रीगे थार विलाप करेगो परन्तु संसार खा-नन्दित द्वारा . तुम्हें शाक द्वारा परन्तु तुम्दारा शाक स्रानन्द हो जायगा ॥ २१ । स्त्री को जनने में शाक । जीता है ॥

दोता है क्योंकि उस का समय था पहुचा है परन्तु अब बद बालक जन चुकी तब जगत में एक मनुप्य के उत्पन्न होने के खानग्द के कारण खपने क्रेश की फिर स्मरण नहीं करती है।। २२। श्रीर तुम्हें तो श्रभी शोक दोता है परन्तु में तुम्हें फिर देखेंगा श्रीर तुम्हारा मन खानान्दित दीगा थीर तुम्हारा खानन्द कोई तुम से छीन न लेगा ॥ २३ । श्रीर उस दिन तुम मुक्त से कुछ नहीं पूछारों . में तुम से सव सव कदता ह जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे यह तुम की देशा॥ २४। श्रय की तुम ने मेरे नाम से फुछ नहीं मागा है. मांगी ती पास्रोगे कि तुम्हारा खानन्द सपूर्ण द्वाय ॥ २४ । मै ने यह बातें तुम से दृष्टान्तों में कही है परन्तु समय खाता है विस में में तुम से द्रष्टान्ता में थीर नहीं कहूंगा परन्तु खोलके तुम्दै पिता के विषय में वताकगा ॥ र्दि। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगागो थीर में तुम से नहीं कदता दू कि मैं तुम्हारे लिये पिता से प्रार्थना अस्या ॥ २७ । क्योंकि पिता ग्राप ही सुम्हें प्यार करता है इस लिये कि तुम ने मुक्ते प्यार क्रिया है थीर यह विश्वास किया है कि में ईश्वर की स्रोर से निकल स्राया॥ २८। में पिता की स्रोर से निकलके जगत में याया हू फिर जगत की छोड़के पिता पास जाता हूं॥ २९। उस की शिष्टों ने उस से कहा देखिये श्रव ती श्राप खोलके कहते है श्रीर कुछ हृष्टान्त नहीं कदते है ॥ ३०। श्रव हमें ज्ञान हुया कि याप सब क्रुक जानते है यौर स्नाप की प्रयोजन नहीं कि कीई ग्राप से पूछे. इस से इस विष्यास करते हैं कि श्राप ईप्तर की थोर से निकल क्राये॥ ३१। योशुने उन की उत्तर दिया वया तुम ग्रव विश्वास करते हो ॥ ३२। देखे। समय ग्राता है थेर स्रभी स्राया है जिस में तुम सब तितर वितर द्दोकं श्रपने श्रपने स्थान की जायोगी थ्रीर मुक्ते खकेला छोडोगे. तीभी में श्रकेला नहीं हूं ब्वोंकि पिता मेरे यग है॥ ३३। में ने यह घाते तुम से कही हैं इस लिये कि मुक्त में तुम की शांति देाय . जगत में तुम्हें क्रेंच द्वागा परन्तु ढाढ़स घांधी में ने जगत की

थ्रनन्त जीवन यद्य है कि वे तुभ की जी श्रद्धैत सत्य प्रगट कर ॥

६ । जिन मनुष्ये। की तू ने जगत में से मुक्त की।

सुभ को दिया है उन को मैं ने रक्षा किई श्रीर उन १९० यह बाते कहके योशु ने अपनी में से कोई नाम नहीं हुआ केवल विनाम का पुत्र शांखें स्वर्ग की श्रीर उठाई जिस्तें धर्मपुस्तक का वचन परा होवे॥ १३.। श्रव श्रीर कहा है पिता घड़ी श्रा पहुंची है. श्रपने पुत्र में तेरे पास श्राता हू श्रीर में जगत में यह वातें की महिमा प्रगट कर कि तेरा पुत्र भी तेरी महिमा कहता हू कि वे मेरा श्रानन्द श्रपने में सपूर्ण पांचे॥ प्रगट करे ॥ २ । क्योंकि तू ने उस की सब प्राक्यियां १४ । मैं ने तेरा खबन उन्हों की दिया है श्रीर संसार पर प्रधिकार दिया कि जिन्हे तू ने उस की दिया ने उन से बैर किया है क्यों कि जैसा मैं संसार का है उन सभी की वह अनग्त जीवन देवे॥ ३। श्रीर नहीं हू तैसे वे ससार के नहीं हैं॥ १५। में यह प्रार्थना नही करता हू कि तू उन्हें जगत में से ले र्हण्टर है खीर योश खीष्ट की जिसे तू ने भेजा है जा परन्तु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचा रख॥
पष्टचानें ॥ ४। में ने पृथिबी पर तेरी महिमा प्रगट १६। जैसा में ससार का नहीं हूं तैसे व संसार के किई है, जो काम तू ने सुकी करने की दिया से मैं नहीं हैं॥ १९। प्रापनी सञ्चाई से उन्हें पवित्र कर. ने पूरा किया है। है। है। होर स्त्रमी हे पिता तेरे तिरा बचन सञ्चार्ट है। १८। जैसे तूने मुक्ते जगत स्या जगत को दोने को खागे जो। मेरी महिसा में भेजा तैसे में ने उन्हें भी जगते में भेजा है॥ घी उस महिमा से तू श्रपने स्मा मेरी महिमा |१९९। श्रीर उन के लिये में श्रपने के। पवित्र करता ष्ट्रं कि वे भी सञ्चाई से पवित्र किये जावे॥

२०। श्रीर में क्षेत्रल इन के लिये नहीं परन्तु उन दिया है उन्हों पर मैं ने तेरा नाम प्रगट किया है . की लिये भी की इन के बचन के द्वारा से मुक्त पर वे तेरे थे थेर तू ने उन्दे सुभा की दिया थीर उन्दें विक्वास करेगे प्रार्थना करता हू कि वे सब एक ने तेरे बचन की पालन किया है। ७। ग्रव उन्हों होवे। २१। जैसा तू हे पिता सुभ में है थीर में ने जान लिया है कि सब कुछ जो तू ने सुक की तुक में तुक में इस में एक होर्ब इस लिये कि दिया है तेरी स्रोर से है॥ ८। स्थोंकि वह बातें जो जात बिन्धास करे कि तू ने मुक्ते भेजा॥ २२। तूने मुभा की दिई हैं में ने उन्दों की दिई हैं ग्रीर यह महिमा जा तूने मुभा की दिई है मे ने चन्दे। ने उन की ग्रुद्धण किया है थीर निश्चय जान एन की दिई है कि जैसे दम एक दें तैसे वे एक लिया है कि मै तेरी छोर से निकल काया क्रीर दिवि॥ १३। मै उन मे छोर तू मुक्त में कि वे एक विश्वास किया है कि तू ने मुक्ते भेजा॥ ए। मै मि सिंह देवि ग्रीर कि जगत जाने कि तू ने मुक्ते उन्दों के लिये प्रार्थना करता हूं. में संसार के लिये भेजा ग्रीर जैसा मुभे प्यार किया तैसा उन्हें प्यार नहीं परन्तु जिन्हे तू ने मुक्त की दिया है उन्हीं की जिया है ॥ २४ । है पिता में चाहता हूं कि जहां लिये प्रार्थना करता हू कोंकि व तेरे है। १०। मैं रहू तहां वे भी जिन्हें तू ने मुक्त को दिया है मेरे थीर की कुछ मेरा है की सब तेरा है थीर की तेरा सार की वह कि वे मेरी महिमा की देखें की तू ने मुक्त की है से। मेरा है श्रीर मेरी महिमा उस में प्रगट हुई दिई क्योंकि तू ने जगत की उत्पत्ति के श्रामें मुके है ॥ १९। में प्रव जगत में नहीं रहूगा परन्तु ये प्यार किया॥ २५। हे धर्मी पिता ससार तुमी नही जगत में रहेगे और में तेरे पास थाता हू. हे पवित्र जानता है परन्तु में तुओं जानता हू और ये लोग जानते पिता जिन्दे तू ने मुझ को दिया है उन की अपने हैं कि तू ने मुझे भेजा ॥ २६। ग्रीर मे ने तेरा नाम उन नाम में रक्षा कर कि जैसे इस एक हैं तैसे वे एक की जनाया है ग्रीर जनाका। कि यह प्यार जिस े॥ १२। जल में उन को संग्र जगत में था तथ से तू ने मुभे प्यार किया उन में रहे ग्रीर में उन ने तेरे नाम में उन की रक्षा किई . जिन्हें तू ने में रहूं॥

१८. यीशु यह वार्त कहके अपने शियों के सम किहोन नासे के उस

पार निकल गया बद्दां एक बारी थी जिस में बद्द श्रीर उस के शिष्य गये॥ २। उस का पकडवानेहारा यिष्ट्रदा भी यह स्थान जानता था क्योंकि यीशु धारधार यहां अपने शिष्यो के संग ग्कट्टा दुखा था॥ ३। तय यिट्टा पलटन की थ्रीर प्रधान यासकी श्री फरीशियों की खार से प्यादें का लेके दीपकीं श्रीर मणाले। थीर इंचियारी की लिये हुए घटा श्राया॥ ४। से योगु सब बात का उस पर खानेवाली **घी** जानको निकला थ्रीर उन से कटा तुम किस की ढुंढ़ते थे। । उन्दों ने उस की उत्तर दिया कि योशु नासरी को . योशु ने उन से कहा में हूं . श्रीर उस का प्रमङ्घानेदारा यिट्टा भी उन के सा खडा था॥ ६। ज्योंही उस ने उन से कहा में ह त्योंही वे पीके एटके भूमि पर गिर पहे॥ ९। तय उस ने फिर उन से यूका सुम किस की कृंक्ते दी . बे द्याले यीशु नासरी की ॥ ८ । यीशु ने उत्तर दिया मे ने तुम से कटा कि मैं हू से जो तुम मुक्ते ट्रंकते दे। तो दन्दीं को नाने देखी ॥ ए। यह दम निये हुआ कि जी यचन इस ने करा था कि चिन्दें तूने मुभ की दिया है उन में से में ने किसी की न खीया सी पूरा देवि ॥ १० । जिमोन पितर के पास खड्ग था या उस ने उसे ग्रींचको महायाज्य को दास की मारा थीर उस का दोइना कान काट हाला . उस दास का नाम मलक था॥ १९। तव यीशु ने पितर से कदा श्रपना खडू काठी में रख . वा कटारा पिता ने मुक्त को दिया है बवा में उसे न पीऊ ॥

९२। तव उस पलटन ने श्रीर सदस्यति ने श्रीर यिहूदियों के प्यारी ने योशु की पकड़के यांधा॥ १३। श्रीर पहिले उसे इन्नम के पास ले गये क्योंकि कियाफा जी उस घरस का महायाजक या उस का वद समुर था॥ १४। कियाफा वट था जिस ने यिट्टियों की परामर्श दिया कि एक मनुष्य का रमारे लाग के लिये मरना खच्छा है॥

पीके हा लिये . यह शिष्य महायाजक का जान पदचान या ग्राँर यीशु के सग महायाजक के ग्रंगने को भीतर गया ॥ ९६ । घरन्तु पितर बाहर द्वार पर खडा रहा से। दूसरा शिष्य जें। महायाजक का जान परचान या बारुर गया थीर द्वारपालिन से करके पितर को भीतर ले श्राया ॥ १७ । वद दासी श्रर्थात् द्वारपालिन पितर में बाली क्या तू भी इस मनुष्य के शिष्यों में से एक है. उस ने कद्या मे नदीं हू॥ १८। दास कीर प्यादे लोग जाड़े के कारण कीयसे की स्नाग मुलगाके खड़े पुर तापते से स्नार पितर उन के सम खडा दी तापने लगा॥

१९। तय महायाजक ने योशु से उस के शिध्यों को विषय में थ्रीर उस के उपदेश के विषय में पूछा॥ २०। यीश ने उस की उत्तर दिया कि मै ने स्नात से खेलके वाते किई में ने सभा के घर में श्रीर मन्टिर में जद्यां यिट्टदी लेगा नित्य रक्षद्वे देति दें सदा उपदेश कियाँ थै। र गुप्त में कुरू नहीं कहा॥ २१। तू मुक्त से क्यो पूकता है . जिन्हों ने सुना उन्हों से पूक ले कि मै ने उन से वया कदा . देख वे जानते दैं कि मै ने क्या कदा ॥ २२ । जय यीशुने यद करातव प्यादें में से एक जी निकट खड़ा था उस की थपेड़ा भारके घोला वया हू मदायाजक को इस रीति से उत्तर देता है ॥ २३ । योशु ने उसे उत्तर दिया यदि में ने यूरा कहा तो उस यूराई, की माक्षी दे परन्तु यदि भला कद्दा ते। मुभे क्यों मारता है। २४ । इन्नस ने यीश को बंधे हुए कियाफा मदायाजक के पास भेजा॥

२५। शिमान पितर खड़ा हुआ आग तापता था . तय उन्दें ने उस से कहा वया तु भी उस के श्चिप्यों में से एक है. उस ने मुक्तरको कहा मै नहीं हु॥ २६ । महायाचक के दासें में से एक दास जी उस मनुष्य का क्**टुम्य था जिस का कान पितर** ने काट डाला बाला क्या में ने तुमें बारी में उस की संगान देखा॥ २७। पितर फिर मुकर गया ख्रीर मुरन्त मुर्ग द्याला ॥

२८। तब भार हुआ और वे यीशु की कियाफा १५। जिमोन पितर क्रीर दूसरा जिल्ल यीशु की की पास से अध्यक्तभवन पर ले गये परन्तु वे स्नाप यध्यक्षमधन के भीतर नहीं गये इस लिये कि याशु ह न हो छे परन्तु निस्तार पर्ध्य का भी जन खार्य ॥ रूए । से। पिलात उन पास निमल याया थीर कहा सुम इस मनुष्य पर बया देग लगाते हें। ॥ ३० । उन्हों ने उस की। उत्तर दिया कि की। यह कुकमीं न हाता ती, हम उसे याप के हाथ न सेंपते॥ ३१ । पिलात ने उन से कहा तुम उस की। लेखी थीर अपनी ध्यवस्या के अनुसार उस का खिलार करें। . यिष्ट्रियों ने उस से कहा किसी की। बध करने का हमे प्राधिकार नहीं है ॥ ३२ । यह इस लिये हुआ। कि योगु का ध्यवन जिसे कहने में उस ने पता दिया कि यह कीसी मृत्यू से मरने पर था पूरा होंगे॥

३३। तय पिलात फिर श्रध्यवभयन के भीतर गया कीर योशु की युलाके उस से कहा ववा तू विष्ट-दियों का राजा है।। ३४। योशुने उस की उसरे दिया ववा आप अपनी छोर में यह द्यात करते है श्राच्या ग्रीरी ने मेरे विषय में ग्राप में कदी ॥ ३५। पिलात ने उत्तर दिया यण मैं यमूदी हू. तेरे छी लोगों ने श्रीर प्रधान याजकों ने तुंभी मेरे दाश में चीं या. तूने वया किया है॥ ३६ । योगुने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं है. जेा मेरा राज्य इस जगत का दोता तो मेरे मेयक लक्ते जिस्ते में यिट्टदिया के दाथ में न से पा जाता. परन्तु प्रव मेरा राज्य यत्तं का नहीं है। ३७। विलात ने उस से कहा फिर भी तूराजा है. योशु ने उत्तर दिया कि आप ठीक कहते हैं को कि में राजा टू. में ने इस लिये जन्म लिया है ख्रीर इम लिये जात में आया हूं कि सत्य पर साकी दें क. को कोई सत्य की ग्रीर है से मेरा गटद मुनता है॥ ३८। पिलात ने उस से कदा सत्य क्या है ख्रीर यह करके फिर यिहूदिया के पास निकल गया खाँर उन से कहा में उस में कुछ होए नहीं पाता हूं॥ ३ए। परन्तु तुम्हारी रह रीति है कि म निस्तार पट्य मे तुम्दारे लिये " क्षं जन की छीड देज सी वया तुम चादते दे। कि रैर पुम्हारे लिये यिट्टादियों के राजा की छोड़ देते ॥ ४०। तब सभी ने किर पुकारा कि इस की नहीं परन्तु धरव्या को , श्रीर घरव्या हाकू था॥

र्ट. त्या पिलात ने बीगु की लेक उमें की है मारे॥ २। श्रीर वेग्डाखी ने कांटों का मुकुट गून्यके उम के मिर पर रखा श्रीर उमे बैंबनी बस्त्र पश्चिराया॥ ३। श्रीर कद्या दे विष्टृदियों के राजा प्रमाम श्रीर उसे घषेड़े मारे॥

है। तब पिलात ने फिर बाहर निकलके लागी में करा है यों में उसे तुम्हारे पाम बाधर खाता हू कि तुम चाना कि में उस में कुछ दे। प नधीं पाता हू ॥ ५ । सा योशु कांटों का मुक्ट श्रीर वैजनी वस्त्र परिने एण याहर निकला थार उम ने उन्दों से कहा देखा यही मनुष्य है। ६। जय प्रधान याजकी स्रोर प्यादों ने उसे देखा तय उन्हों ने पुकारा कि उसे क्रूण पर चढाइये क्रृण पर चढ़ाइये . विसास ने उन में कदा तुम वमें लेंके क्रुण पर चळाच्या क्योंकि मे उस में दोप नदीं पाता हूं ॥ ९ । विहुदियों ने उस को उत्तर दिया कि एमारी भी व्यवस्था है श्रीर धमारी व्यवस्था के अनुसार वह वध दीने के वाज्य री योगिक उस ने खपने की ईंग्टर का एप कदा ॥ ८। जय पिलात ने यर यात मुनी तय थै।र भी दर गया ॥ ९ । श्रीर फिर श्रध्यव्यभयन के भीतर गया थीर यीशु से बीला रूप कर्षा में हैं. परन्तु मीशु ने उस को उत्तर न दिया॥ १०। पिलात ने उम से कदा वया हू मुभ में नहीं द्यालता वया हू नहीं लानता है कि तुभे क्रूण पर चठाने का मुभ की व्यधिकार है कीर तुक्ते कोड़ देने का मुक्त की श्रधिकार है॥ ११। योग्रुने उत्तर दिया जी स्त्राप की कपर से न दिया जाता ते। श्राप की मुक्त पर कुछ श्रीधकार न दोता इस लिये जा मुझे श्राप के राथ में पकड़वाता है उस की प्राधिक पाप है ॥ १२। इस में पिलात ने वस की क्रोड़ देने चाष्टा परन्तु विष्टृदियों ने पुकारकी कदा जा याप इस की होड़ देंव ती याप कैसर के मित्र नहीं हैं. जा काई अपने का राजा कहता है सी कैसर के विक्त वीलता है॥ १३ । यह वात सुनके पिलात योशु का वादर लाया श्रीर जी स्थान चयूतरा परन्तु इत्रीय भाषा म गवया कदावता दै उस स्थान में विचार स्नासन पर वैठा ॥ १४।

निकट था . तब उस ने यिष्ट्रदियों से कहा देखे। तुम्दारा राजा॥ १४ । परन्तु उन्दे। ने पुकारा कि ले जाग्रेग ले जाग्रेग उसे क्रूण पर चढ़ाग्रेग गिलात ने उन से कहा क्या में तुम्दारे राजा की क्रूण पर चक्राकंगा . प्रधान याजकों ने उत्तर दिया कि कैसर को क्रोड़ इमारा कोई रावा नहीं है। १६। तब उस ने यीशु की क्रूश पर चठाये जाने की उन्दों के ष्टाप्य भेषा . तव व उसे पकड़के से गये॥

१९ । श्रीर यीशु श्रापना क्रूय उठाये हुए उस स्थान को जो ग्रापड़ी का स्थान कहावता स्थार स्क्रीय भाषा में गलगंधा कहावता है निकल गया॥ १८। वटा उन्हों ने उस की थार उस की संग दी भार मनुष्यों की क्रूशें पर चढाया एक की इधर खीर एक को उधर थ्रीर बीच में योशुको ॥ १९ । श्रीर पिलात ने दोषपत्र लिखके क्रूथ वर लगाया खीर लिस्ती हुई वात यह घी यीशु नासरी यिष्ट्रदियां का राजा॥ २०। यह दोषपत्र बहुत यिट्टारियों ने पढा क्योंकि वह स्थान बहां यीशु क्रूण पर चढ़ाया गया नगर के निकट था थीर पत्र इत्रोय थी यूनानीय थी रामीय माया में लिया हुआ घा ॥ २१ । तब यिद्र-दिया के प्रधान यालकों ने पिलात से कटा यिट्रदियां का राजा मत लिखिये परन्तु यद कि उस ने कटा मैं यिदूदियों का राजा हू॥ २२। पिलात ने उत्तर दिया कि मैं ने हो लिखा है से लिखा है।

🔁 । जब याद्वाक्षीं ने यीशुक्ती क्रूण पर चढाया या तय उस के कपहे लेके चार भाग किये दर एक योद्वा के लिये एक भाग . श्रीर श्राा भी लिया परन्तु त्राा विन सीत्रन क्रपर में नीचे ली विना हुत्रा था॥ २४। इस लिये उन्हां ने श्रापस में कहा हम इस की न फार्ड़े परन्तु उस पर चिद्वियां डाले कि वद किस का द्यागा . विस्ते धर्मपुस्तक का यचन पूरा देवि कि उन्दां ने मेरे कपडे यापस में बांट लिये थीर मेरे वस्त्र पर विद्वियां डाली . से योहायो ने यद किया ॥

२५। परन्तु योशु की माता थीर उस की माता को बांटन मरियम जा क्रियामा की स्त्री थी थीर

निस्तार पर्छ्य की तैयारी का दिन कीर दो पहर के | २६। से योशु ने अपनी माता की कीर उस शिष्य को जिसे यह प्यार करता था उस के निकट खड़े दुर देखके अपनी माता व कहा है नारो देखिये क्राप का पुत्र॥ २०। तव उस ने उस शिष्य में कहा देख तेरी माता . श्रीर उस समय से उस शिष्य ने इस को ग्रापने घर में ले लिया॥

> ५८। इस के पीके यीशुने यह जानके कि अब सब कुरु हो चुका जिस्ते धर्म्भेषुस्तक का वचन पूरा धा जाय इस लिये कहा में पियासा हू॥ २०। चिरके चे भरा दुश्रा एक वर्तन धरा घा सा उन्हों ने इस्पन्न की सिरकों में भिंगाको एसेव को नल पर रखके उस के मुद्द में लगाया ॥ ३०। जब योशु ने सिरका लिया या तब कहा पूरा हुआ है श्रीर सिर भुकाके प्राय त्यागा ॥

> ३१। वह दिन तैयारी का दिन था थै।र वह विश्रामवार वड़ा दिन था इस कारण जिस्ते लोधी विश्राम के दिन क्रूश पर न रहे यिट्टदियों ने पिलात से विन्ती किई कि उन को टांगें तोही जायें थीर वे उतारे जायें ॥ ३२। सा याद्वाओं ने श्राके पहिले की टार्रो तोड़ी तब दूसरे की भी जी यीश के संग क्रूण पर चकाये गये थे॥ ३३। परन्तु योशु पास थोंके सब उन्दों ने देखा कि वह मर सुका है तब उस की टांगे न ताडी ॥ ३४। परन्तु वाहाखो मे से रक ने वर्के से उस का पत्तर वेधा श्रीर तुरन्त लेडू थीर पानी निकला॥३४। इस के देखनेहारे ने सानी दिई है थ्रीर उस को सान्नी सत्य है थ्रीर खह जानता है कि सत्य कहता है इस लिये कि तुम, विश्वास करे। ॥ ३६ । क्यों कि यह बाते इस लिये दुई कि धर्मपुस्तक का वचन पूरा देखे कि उस को कोई दहां नदों तोडी जायगी॥३०। ग्रीर फिर धर्म्मपुस्तन का दूसरा एक वचन है कि जिसे उन्हा ने बेधा उस पर वे दृष्टि करेंगे **॥**

३८। इस की पी हे श्रारिमी घया नगर की यूसफ ने का योग्रुका शिष्य था परन्तु यिद्दे दियों के हर से इस की कियाये रहता या पिलात से विन्ती किई कि म योशुको लोघको ले जाऊं कीर पिलात ने मरियम मगदलीनी उस के क्रूय के निकट खड़ी थीं ॥ बाद्धा दिई से। यह ब्राके यीशु की लाय ले गया ॥

ष्राया था पचास सेर के ष्रटकल मिलाये हुए गन्ध-रस ग्रीर एलवा सेके ग्राया ॥ ४० । तव उन्हा ने योश की लाघ का लिया बीर चित्रदिया के गाहने की रोति के अनुसार उसे सुगन्ध के सग चट्टर में लपेटा ॥ ४१। उस स्थान पर जहां योशु क्रूण पर चडाया गया एक वारी घी श्रीर उस वारी में एक नई कवर जिस में कोई कभी नहीं रखा गया था॥ ४२। से यिट्टदिया की तैयारी के दिन के कारण उन्हाने यीड़ की वदा रखा क्ये। के वह कवर निकट थी।

२०. त्राठवारे के पहिले दिन मरियम मगदलीनी भार की

श्रीनेधयारा रहते हो कवर पर ग्राई ग्रार पत्थर की कवर से सरकाया हुया दखा ॥ 🖓 । तव वद दौड़ा श्रीर शिमोन पितर श्रीर उस दूसरे शिष्य के पास जिसे याशु प्यार करता था श्राके **उन से वाला** व प्रभू को कबर में से ले गये है ग्रीर हम नही जानती कि उसे कहा रखा है। ३। तब पितर श्रीर बह दूसरा शिष्य निकलके कवर पर आये॥ ४। वे दानी एक सम दीड़े श्रीर दूसरा शिष्य पितर से शोध दै। इसे सारो बढ़ा जार कवर पर पहिले पहुचा॥ ५। थ्रीर उस ने भुकको चट्टर पडी हुई टेकी तामी बर भीतर नहीं गया ॥ ६। तव शिमान पितर उस के पांछे **से था पहुचा थ्रीर कबर के भोतर ग्र**या थ्रीर चट्टर पढो हुई दखो ॥ ९ । श्रीर वद प्राग्नोका जे। उस की बिर पर था चट्टर कं सग पड़ा दुश्रा नहीं परन्तु ग्रालग रक स्थान में लपेटा दुखा देखा॥ ८। तद्य दूसरा शिष्य भा जो कथर पर पहिले पहुचा भीतर गया स्त्रीर देखके विश्वास किया॥ ९। वेता स्रव लीधर्मन **९स्त**क का बचन नहीं समक्षते थे कि इसको मृतको मे से जो उठना दोगा॥

१०। तव दोने। शिष्य फिर ग्रपने घर चले गये॥ ११। परन्तु भरियम राती हुई कवर के पास बाहर खड़ो रक्षा आर राते राते कवर को थोर कुको॥ १२। भीर दो दूती की उजला धस्त्र पहिने दुए देखा कि

३९। निकोदीम भी जी परिले रात की यीशु पास | दूसरा पैताने बैठा था ॥ १३। उन्हों ने उस से फएा है नारी तू क्या राती है. यह उन में खाली घे मेरे प्रभु को लें गये हैं श्रीर में नहीं जानती कि उसे करा रखा है॥ १४। यह कप्तके उस ने पीक्वे फिरकी योशु की यह देया और नहीं जानती घी कि योशु है॥ १५ । योशुने उस में कहा है नारो हु क्यों रोती है किस की इंडती है. इस ने यह मसक्रिक कि माली है उस से कादा दे प्रभु जा स्वाप ने उस की उठा लिया है ती मुक्त से किंग्रिय कि उसे कदां रखा है थीर में उसे ले जाडगी॥ १६। यीशू ने उम से कहा है मरियम . वह पीड़े फिरफी उम से बाली दे रब्द्रूनी अर्थात् हे सुन ॥ १७ । यीशुने उम में कता मुक्त मत कू घंगोंकि में खर्य तो व्यपने पिता के पास नदी चट गया हू परन्तु मेरे भाइया के पास जाके उन से कट दे कि म अपने पिता थी। तुम्हारे पिता थार अपने र्धश्चर थी तुम्हारे ईन्छर पास चढ़ जाता पू ॥ १८ । मरियम मगदलोनी ने जाके प्रिप्यां को सन्देश दियाकि में ने प्रभुकों दक्षा ऐ ग्रीर वस ने मुभा से यह बात कर्हीं॥

१ए। थठवारे के उस पहिले दिन की सीक दीते हुए थ्रीर जटां शिष्य लेगा एक हे हुए थे ततां द्वार यिष्ट्रदिया के डर के मारे धन्द हाते हुए यीशु श्राया थार याच मे राहा होके उन से कहा तुमारा कल्याल द्याय ॥ २०। ग्रीर यह कहके उस ने अपने राघ ग्रीर खपना पंचर उन की टिखाये . तब शिष्य सात प्रभुकी देसके प्रानित्ति हुए॥ २९। यीशु ने फिर उन से कहा तुम्हारा क्रस्याय द्वाय . जैसे पिता ने मुक्त भेजा दे तैसे में भी तुम्वे भेजता हूं॥ २२। यह कहके उस ने फूक दिया थार उन से कहा पवित्र प्रात्मा लेखा। १३। जिन्हा के पाप तुम समा करी व उन के लिये षमा किये जाते है . जिन्हीं के तुम रस्तो वे रखे हुए है।

२४। परन्तु यारवीं में से एक जन प्रार्थात योमा जो दिदुम करावता है जब योशु स्राया तब उन के संग नहीं था॥ २५। से। दूसरे शिक्यों ने उस से कहा इस ने प्रमु की देखा है. उस ने उन से कदा की में उस के दाया मे कीलों का चिन्द न देयूं श्रीर कीलों जहां बीशु को लोध पड़ी धी तहा एक सिरदाने श्रीर की जिन्द में व्यपनी उंगली न डालूं खार उस की

कब्गा॥ २६। स्राठ दिन के पीक्षे उस के शिष्य लाग फिर घर के भीतर घे थार घामा उन के सग था . तय द्वार वन्द द्वाते हुए यीशु स्नाया स्नार वीच में खडा दोके कहा तुम्हारा करवाण घोय॥ 🖰 । तय उस ने घोमा से कहा प्रपनी उगली यहां लाके मेरे दाधों की देख फ्रीर ग्रपना दाथ लाके मेरे पंजर मे डाल थैंगर प्रविश्वासी नद्दी परन्तु विश्वासी द्दा ॥ २८। घोमा ने उस को उत्तर दिया कि दे मेरे प्रमु थीर मेरे ईक्कर ॥ २० । योशू ने उस सं कदा दे थोमा तू ने मुक्ते देखा है इस लिये विज्यास किया है. धन्य वे है जो विन देखे विश्वास करे।

३०। योश ने स्रपने शिष्यों के स्रागे बहुत स्नीर ष्पाश्चर्य कर्म भी किये जा इस पुस्तक में नहीं लिस्ते है। ३१। परन्तु ये लिखे गये है इस लिये कि तुम विक्वाचे करो कि योगु जो है से ईक्टर का पुत्र स्त्रीष्ट है थ्रीर कि विज्ञास करने से तुम की उस के नाम से जीवन देाय।

२१ क्स के पोक्टे योगु ने फिर श्रपने नर्द तिव्यरिया क समुद्र के तीर पर शिष्यों की दिखाया श्रीर इस रीति से दिखाया॥ २। शिमान पितर श्रीर घीमा जी दिदुम कदावता है श्रीर गालील के काना नगर का नथनेल श्रीर जबदी के दोनों पुत्र थ्रीर उस के शिक्यों में से दो ख्रीर जन रक सम थे॥ ३। शिमान पितर ने उन से जदा में मकली पकड़ने की जाता हू. वे उस से वाले इम भी तेरे संग जायेगे . से वे निकलके तुरन्त नाव पर चके थे।र उस रात कुक नही पक्षड़ा॥ थे। जब भार हुया तब यीशु तीर पर खडा हुया तीभी णिष्य लेगा नदी जानते चे कि यीशु है।। **४। तय यीशु ने उन से कदा दे लड़की क्या तुम्दारे** पास कुछ खाने की है. उन्दा ने उस की उत्तर दिया कि नहीं॥ ई। उस ने उन से फदा नाय की दिसनी ख्रीर जाल हाला ती पाखारी. से उन्दा ने डाला श्रीर श्रव मक्कीलयें के भुगड के कारण घ उसे

पजर मे अपना दाय न डालूं तो मै विक्वास न प्यार करता था पितर से बीला यह तो प्रमु है. शिमोन पितर ने जब धुना कि प्रभु है तब कमर में ग्रंगरखा कर लिया क्योंकि वह नगा या खार समुद्र में कूद पड़ा॥ ८। परन्तु दूसरे शिष्य लेगा नाव पर मरू-लियों का जाल घसोटते हुए चले श्राये क्योकि वे तीर से दूर नहीं प्राय दें। सी दाय पर थे॥ ए। जब वे तौर पर उतरे तब उन्हों ने कीयले की आग धरी हुई थार मक्क्ली उस पर रखी हुई थार राटी देखी ॥ १०। यीशु ने उन से करा जा मक्रांलयां तुम ने स्रभी पकड़ी दें उन में से ले स्रास्त्री॥ ११। शिमीन पितर ने जाके जाल की जी एक सा तर्पन बड़ी मक्कलिया से भरा था तीर पर खीच लिया खीर इतनो दोने से भी जाल नहीं फटा॥ १२। योशु ने दन से कदा कि श्रास्त्रो भोजन करो . परन्तु शिप्यों में से किसी क्रें। साइस न हुआ। कि उस से पूछे आप कीन दि क्योकि वे जानते ये कि प्रभु दै॥ १३ । तय यीशु ने श्राके रेाटी लेके उन का दिई श्रीर वैधे ही मकली भो ॥ १४ । यह खब सीसरी वेर हुया कि योगू ने मृतकों में से चठके श्रपने शिष्यो की दर्शन दिया॥

१५। तव भाजन करने के पीछे योशु ने शिमान पितर से कदा दे यूनस के पुत्र शिमोन बचा तू मुक्ते इन्दों से र्याधिक प्यार करता है . यह उस से बाला टा प्रभु खाप जानते है कि मै खाप की प्यार करता ष्टू. उस ने उस से कदा मेरे मेम्ना क्या ॥ १६ । ज्य ने फिर दूसरी वेर उस से कदा दे यूनस के पुत्र शिमोन क्या तू मुक्ते प्यार करता है. यह उस से वेाला टां प्रभु श्राप जानते है कि मे श्राप की प्यार करता हू. उस ने, उस से कहा मेरी भेड़ा की रख-वाली कर ॥ १९ । उस ने तीसरी वेर उस से कहा दे यूनस के पुत्र शिमोन क्या तू मुक्ते प्यार करता है. पितर उदास हुआ कि योशु ने उस से तीसरी बेर कदा क्या तू मुभ्ते प्यार करता दै श्रीर उस से घेाला र्च प्रभु खाप सब कुछ जानते है खाप जानते हैं कि मै ऋाप की प्यार करता हू. यीशुने उस से कहा मेरी भेड़े। को चरा॥ १८। में तुक्क से सच सच करता हू जय तू जवान था तब अपनी कमर बाधक खीच न सके ॥ ९। इस लिये वह शिष्य जिसे यीश्व जिसे चाहता था वहां चलता था परन्तु जव तू

तेरी कमर बांधको जहां तून चाहे वहां तुमे ले जायगा ॥ १९ । यह कहने में उस ने पता दिया कि पितर कैंसी मृत्यु से ईश्वर की महिमा प्रगट करेगा थार यह कहके उस से बाला मेरे पीके दे ले ॥

२०। पितर ने मुद्द फेरके उस शिष्य की निसे योश प्यार करता या श्रीर जिस ने वियारी में इस को काती पर उठंगके कहा है प्रमु स्नाप का पकड-वानेसारा कीन है पीछे से स्नाते देखा ॥ २१ । उस को देखके पितर ने योशु से कहा दे प्रभु इस का व्या होगा ॥ २२। योशु ने उस से कहा जो में चाह कि समाते। स्नामीन ॥

बूढा देशा तब श्रपने हाथ फैलाबेगा श्रीर दूसरा बह मेरे श्राने ले रहे ते तुमे क्या . तू मेरे पीछे हा ले ॥ २३ । इस लिये भाइयों मे यह बात फैल गई कि वह शिष्य नहीं मरेगा . ताभी यीश ने यह नही कदा कि वह नहीं मरेगा परन्तु यह कि की मै चाहू कि वह मेरे छाने ले। रहे ते। तुमे वया ॥

२४। यह तो वह शिव्य है जो इन वाती के विषय में साधी देता है श्रीर जिस ने यह वाते लिखीं श्रीर इम जानते हैं कि उस की साक्षी सत्य है॥ २५ । श्रीर बहुत श्रीर काम भी है जो पीशु ने किये. नावे एक एक करके लिखे जाते ता मुक्ते व्रक पड़ता है कि पुस्तक जी लिखे जाते जगत में भी न

## प्रेरितें की क्रिया श्रें का वृत्तान्त।

१ के घियोफिल वह पहिला वृत्तान्त में ने सव बातों के विषय में रचा जे। योशु उस दिन ला करने थ्रीर सिखाने का स्नारभ किये था॥ २ । जिस दिन बद्द पवित्र स्नात्माको द्वारा से जिन प्रेरितो की उसने चुना था उन्हें स्नाचा दे करके उठा लिया गया॥ ३ । श्रीर उस ने उन्हे बहुतेरे श्रचल प्रमार्थों से श्रपने तर्द दु ख भागने के पोंडे जीवता दिखाया कि चालीस दिन ला वे ससे देखाकरते घेषीर वह ईश्वर के राज्य के विषय में चन से वार्ते करला था॥ ४। ग्रीर जब वह चन के सारकट्टा पुषातव उन्हें प्राज्ञा दिई कि यिष्ट-यलीम की र.त क्षेत्र जाश्री परन्तु पिता की जी प्रतिचा तुम ने मुक्त से धुनी है उस की बाट जीहते रही ॥ ५ । क्योंकि योद्दन ने ती जल से खपतिसमा

से वर्षातसमा दिया जायगा ॥ ६। से। उन्हों ने रकट्टे होको उस से पूका कि दे प्रभु क्या श्राप इसी समय में इसायेली लोगो को राज्य फेर देते है। 9 । उस ने उन से कहा जिन काला श्रथवा समयो को पिताने श्रपने ही बग्र मे रखा है उन्हें जानने का श्रीधकार तुम्हे नहीं है। 🗅 । परन्तु तुम पर पवित्र खात्मा के छाने हे तुम सामर्थ्य पास्रोती सीर यिष्डालीम में स्नीर सारे यिहूँ दिया स्नीर शेमरीन देशी मे श्रीर पृष्टिची के अन्त लों मेरे चाक्ती होस्रोगे ॥ 🖰 । 🥕 यह कहको यह उन के देखते हुए ऊपर उठाया गया श्रीर मेघने उसे उन की द्वाष्ट्र से क्रिया लियां॥ १०। ज्योही वे उस के जाते हुए स्वर्श की ग्रोर तकते रहे त्योही देखा हो पुरुष डकला 'बस्त्र पहिने हुए उन के निकट खड़े हो गये॥ ११। और कदा है गालीली लोगो तुम क्यों स्वर्ग की ग्रीर देखते हुए दिया परन्तु थोड़े दिना के पीड़े तुम्हें पवित्र श्रात्मा किहे हो . यही यीशु जी तुम्हारे पास से स्वर्ग पर चठा

दीपकों की खार देना ॥ धू । ग्रीर साक्षीपत्र की संदक्ष के साम्टन सोने की घेदी की ली धूप के लिये है उन्हें रखना और निवास के द्वार के पर्दे की लगा देना॥ ६। थीर मिलापवाले तंबू के निवास के द्वार के सम्दने द्रामयेदी की रखना॥ ७। खीर मिलापघाले तंब्र थीर घेटी के बीच है।दी की रखके उस में जल भरना ॥ द । श्रीर चारीं श्रीर के श्रांगन की कनात को खड़ा करना थीर उस थांगन के द्वार पर पर्दे को सटका देना ॥ १ । ग्रीर यभिषेक का तेल लेकर निवास की ग्रीर जी कुछ उस में देशा सब का क्रमिपेक करना और सारे सामान समेत उस की पवित्र करना सा घर पवित्र ठहरेगा॥ १०। श्रीर खय सामान समेत दोमधदी का प्राभिपेक करके उस की पवित्र करना से। यह परमपवित्र ठइरेगी ॥ ११। थीर पाये समेत दीदी का भी श्रिभयेक करके उसे पवित्र करना ॥ १२ । श्रीर दास्न श्रीर उस की पुत्री की मिलापवाले संब के द्वार पर ले खाकर जल से महलाना ॥ १३। श्रीर द्वादन की पवित्र यस्त्र पहिनाना श्रीर उस का श्रीभेषेक करके उस की पवित्र करना कि चह मेरे लिये याजक का काम करे॥ 98। ख्रीर उस के पुत्रों को से जाकर खारखे परिनाना॥ १५। श्रीर बैसे तू उन के पिता का श्रीभर्षेक करे वैमे ही उन का भी श्रीभपेक करना कि वे मेरे लिये यासक का काम करें ग्रीर उन का माभिपेज उन की पीठ़ी पीठ़ी के लिये उन के सदा के याजकपद का चिन्ह ठप्टरेगा ॥ १६ । ग्रीर मुसा ने या किया कि जी जी प्राचा यद्योवा ने उस की दिई ची उस के व्यनुसार उस ने किया।

१०। भीर दूसरे बरस के पहिले महीने के पहिले दिन को निर्वास दाहा किया गया॥ १८ । थीर मुसाने नियास की खडा कराया श्रीर उस की मुर्सियां धर उस के तकते लगाके उन में घेंड़े डाले श्रीर उस के खंभी की खड़ा किया॥ १९ । श्रीर उम ने निवास के ऊपर संदू के। फैलवाया फिर

की सजवाना तब दीवट की भीतर ले जाकी उस की, उस ने साक्षी पत्र की लेकी संदूक में रक्का जीर मंद्रक में हरहों की लगाकी उस के जपर प्रायश्चित के ककने की धरा॥ २९। भीर उस ने संदुक की मियास में पहुंचवाया श्रीर वीचवाले पर्दे की लटक-याके सावीपत्र के संदूक की उस की भीट में किया जैथे कि यद्दीवा ने मूचा की आजा दिई थी ॥ २२ । भीर उस में मिलापवाले तंयू में नियास की उत्तर ग्रासंग्रा पर छीच के पर्दे से बाहर मेज की लग्रधाया ॥ २६ । धीर उस पर उस में यदाया की सम्पुख राटी सजाकर रक्खी जैसे कि यहावा ने मूसा की याचा दिई घी॥ २४। शीर उस ने मिलापवाले शंयू में मेज के साम्हने नियास की दक्किन यालंग पर दीवट की रक्का ॥ २५ । धीर उस ने दीवकी को यदे। या के सन्मुख यार दिया जैसे कि यदे। या ने मूसा को आज्ञा दिई घी॥ ३६। श्रीर उस ने मिलापर्याले संयू में योच के पर्दे के साम्दने सान की देदी की रक्खा॥ २०। भीर उस ने उस पर सुगधित धूप जलाया जैसे कि यदीवा ने मूसा की ग्राज्ञा दिने घी ॥ २८। बीर उस ने नियास के द्वार पर पर्दे की सगाया ॥ २९ । भीर मिसापवासे तंब्र के निवास के द्वार पर दोमवेदी की रखकर उस पर रेामवाल श्रीर श्रमुवाल का चढाया जैसे कि यरावा ने मूसा की याचा दिई घी॥ ३०। श्रीर उस ने मिलापयाले तंब थार घेदी के बीच दादी का रखकर उस में धोने के लिये जल डाला॥ ३१। श्रीर मूसा ग्रीर रास्न ग्रीर उस के पुत्रों ने उस में अपने ग्रपने द्याच पांच घोषे॥ ३२। थीर जय जब वे मिलाप-वाने तंब्र मे वा वेदी की पास जाते तब तब वे हाय पाय धीते थे जैसे कि यहावा ने मूसा की आजा दिई थीं ॥ ३३ । श्रीर उस ने निवास की चारों ग्रीर थीर घेदी के आसपास थांग्रन की कनात की खडा कराया थीर खांगन के द्वार के पर्दे की लटका दिया । यो मूसा ने सब काम की निपटा दिया ॥

**इ**४ । तब बादल मिलापवाले संव पर का गया श्रीर यदे। या का तेज निवासस्यान में भर गया। संदू के कपरवार उस के श्रोदार की लगाया जैसे |३५। श्रीर वादल जी मिलापवाले संदू पर ठदर कि यदे।या ने मूसा की खाद्मा दिई घी ॥ २०। थीर / गया थीर यदे।या का तेल जी निवासस्थान में भर लिया गया है जिस रीति से तुम ने उसे स्वर्श की। जाते देखा है उसी रीति से श्रावेगा॥

१२। तय वे जैतून नाम पर्व्यत से नो यिख्यालीम के निकट अर्थात् एक विचामवार की वाट भर दूर है विष्यालीम की लैटि॥ १३। श्रीर जब वे पहुचे तब उपराठी काठरी में गये जहां वे खर्थात् पितर थी। याकूय थी। योचन थी। श्रदिय थीर फिलिप थी। घीमा ग्रीर वर्धलमई ग्री मत्ती श्रीर श्रलफई का पुत्र याकूव श्री शिमोन उद्योगी श्रीर याकूव का भाई यिहूदा रहते थे॥ १४ । ये सब एक चित द्वाके स्त्रियों के थीर यीशु की माता मरियम के सग्न थीर उस के भाइया के सम प्रार्थना ग्रीर विन्ती मे लगे रहते थे।

१५। उन दिना में पितर शिप्यों के बीच में खड़ां हुआ . एक सा घीस सन के खटकल एकट्टे थे॥ १६ । और कदा दे भाइया ग्रवश्य था कि धर्मा पुस्तक का यद यचन पूरा दीय जी पवित्र खात्मा ने दासद के मुख से ग्रिट्टा के विषय में नी योशुको पक्तडनेटारीं का अगुवा था आगे से कट दिया ॥ १९ । क्योंकि वह इसारे संग्रागिना गया या थार इस सेवकाई का प्रधिकार पाया था॥ १८। उस ने तो श्रध्मर्म की मनूरी से एक खेत माल लिया श्रीर श्रीधि मुद्द गिरको बीच से फट गया ग्रीर उस की सब ग्रन्ति हियां निकल पहीं॥ १९ । यह घात यिक्शलीम को सब निवासियों की जान पही इस लिये वह खेत उन की भाषा में इकलदामा अर्थात् लोट्ट का येत कदलाया॥ २०। गीतीं के श्रीर उस में कोई न घरेश्रीर कि उस का रखवाली का काम दूसरा लेथे॥ २१। इस लिये प्रमु यीशु योचन की वर्षातसमा की समय से लेको उस दिन ली कि वह इमारे पास से उठा लिया गया जितने दिन ष्टमारे वीच मे स्राया नाया किया॥ २२ । ना मनुष्य यव दिन इमारे स्मा रहे हैं उन्हा में से उचित है कि एक जन इमारे संग योश् के बी उठने का साक्षी द्याय ॥ २३ । तव उन्दें ने दों की ग्रार्थात् यूसफ की। ना वर्णवा करावता है निस का उपनाम युस्त या

प्रार्थना करके कहा है प्रमु सभी के खन्तर्यामी इन दोनों में से एक की जिसे तू ने चुना दै ठहरा दे॥ २५ । कि यह इस सेवकाई खीर प्रेरिताई का ख्रिधिकार पाये जिस से यिहूदा पतित हुआ कि श्रपने निज स्थान की। जाय ॥ २६ । तब उन्दों ने चिट्टियां डालीं थीर चिट्टी मर्ताचयाद के नाम पर निकर्ली थ्रीर वह रायारह प्रेरितों के संग्र गिना गया॥

र• ज्ञाब पैतिकोष्ट पर्व्य का दिन था पहुचा तव वे सब एक चित्त होकर एकट्ठे दुर थे ॥ २ । श्रीर श्रचांचक प्रवल व्यार के चलने का सा स्वर्ग से एक शब्द दुस्रा निस से सारा घर जहां वे बैठे घे भर गया ॥ हैं। श्रीर खाग की सी जीमें अलग अलग दाती हुई उन्हें दिखाई दिई थीर वह हर एक जन पर ठहर गई॥ ४। तब वे सब पवित्र श्रात्मा से परिपूर्ण हुए श्रीर जैसे श्रात्मा ने उन्हें युलवाया तैसे खान खान वालियां वालने लगे॥

४। विषयालीम में कितने भक्त विष्ट्रदी लेगा वास करते घे जा स्वर्ध के नीचे के दूर एक देश से स्राये घे ॥ ६ । इस शब्द के द्दोने पर बद्दुत लोग एकट्टे हुए थ्रीर घयरा गये क्योंकि उन्हों ने उन को दर गक अपनी दी भाषा में ब्रालते दुर सुना॥ 9। श्रीर वे सब विस्मित श्रीर श्रवंभित दे स्थापस में करने लगे देखा ये सब जी बीलते हैं क्या गालीली लेगा नहीं हैं ॥ ८। फिर हम लेगा क्योंकर दर एक अपने अपने जन्म देश की भाषा में सुनते पुम्तक में लिखा है कि उस का घर उलाह दीय हैं। ए। हम की पर्धी श्रीर मादी श्रीर रलमी लीग थीर मिसपतामिया थ्रीर यिट्टादिया श्री कपटेाकिया श्रीर पन्त श्री श्राधिया॥ २०। खीर फूगिया श्री पफुलिया थ्रीर मिसर थ्री कुरीनी के आसपास का सूर्विया देश इन सब देशों के निवासी श्रीर राम नगर से आये हुए सोग क्या यिहूदी क्या यिह्दीय मतायलंबी ॥ ११। क्रीतीय भी क्री क्राय्व लाग है उन्दे प्रपनी ष्रपनी छोलियों में ईश्वर की महाकार्यी की यात वालते पुर सुनते हैं ॥ १२। से वे सव विस्मित हो दुवधा में पड़े थीर एक दूसरे से कहने थ्रीर मत्तिथयाद की खड़ा किया॥ २४ । थ्रीर समा दूस का अर्थ क्या है ॥ ९३ । परन्तु थ्रीर लोग

हर है ॥

१४। तव पितर ने ण्यारह शिप्यों के मा यहा दोक्षे कचे शब्द से उन्हें कदा दे यिटूदिया श्रीत यिष्वमलीम के सव निवासिया इस वात की व्रक्त ला क्रीर मेरी वातीं पर कान लगाखेगा १५। ये ता मतवाले नहीं दे जैसा तुम समसते देा कोंकि पदर ही दिन चका है॥ १६। परन्तु यह यह यात है जो योएस भविष्यद्वक्ता से कही गई ॥ १९। कि ईश्चर कहता है पिक्क दिना से गेसा होगा कि में सब मनुष्यों पर अपना स्नातमा , चयहे हूं गा स्नीर तुम्हारे पुत्र श्रीर तुम्हारी पुत्रिया भविव्यद्वाका कहेंगे थ्रीर तुम्हारे जवान लाग दर्शन देखेगे थे।र तुम्हारे वृह लोग स्वप्न देखेंगे॥ १८। ग्रीर भी में ग्रापने दासीं थ्रीर अपनी दासियों पर उन दिना से अपना स्रात्मा उग्डेलूंगा स्रीर व भविष्यद्वाच्य करेगे॥ १९। ग्रीर में जपर श्राकाश में श्रद्धत काम श्रीर नीचे पृथियी पर चिन्द अर्थास् लोटू कीर स्नाग स्नार धूम की भाफ दिखाका।। २०। परमेण्यर के यहे श्रीर प्रसिद्ध दिन के खाने के पहिले मूर्ण खिधपारा खीर चौद लेाहू सा दे। जायगा॥ २१। श्रीर लेा कोई परमे-ध्वर के नाम की प्रार्थना करेगा से त्राया पायेगा ॥

२२। हे इहायेली लागा यह बात धुना . योशु नासरी क्य मनुष्य जिस का प्रमाण ईश्वर से प्राप्चर्य कर्मीं थीर श्रद्भत कामें। थीर चिन्दां से तुम्दे दिया गया है जो ईंग्वर ने सुम्हारे घीच में जैसा तुम खाप भी जानते टें। उस के द्वारा से किये॥ २३। उसी को। जब वह ईग्छर के स्थिर मत ग्रीर भविष्यत चान के प्रनुसार सेंपा गया सुम ने लिया ग्रीर अर्धीर्मीयों के हाथा के द्वारा क्रूय पर ठाकके मार हाला॥ २४ । उसी की ईक्कर ने मृत्यु के यधन खोलके जिला उठाया क्योंकि यन्द्रीना या कि यह मृत्यु के बाग में रहे ॥ २५ । क्योंकि दाकद ने उस के विषय में क्षत्र में ने परमेख्वर की सदा ग्रापने साम्दने देख द्या यह मेरी दोहनी ग्रोर है जिस्तें में दिश न जाक ॥ 🗝 ६। इस कारण मेरा मन ग्रानन्दित द्वुग्रा

ठहें में कदने लगे ये नई मंदिरा से ककाकक | में विषाम करेगा॥ २९। क्योंकि तू मेरे प्राज की परलाक में न के। होगा थीर न ग्रपने पाँचय जन का सहने देशा॥ २८। तू ने मुझे लीवन का मार्ग वताया है हु मुक्ते श्रपने मन्मुख श्रानन्द से परिपूर्ण करेगा।

रेले। दे भाइया उम कुलपति दाजद के विषय में मे तुम से गोलके कहूं . यह तो मरा श्रीर गाड़ा भी गया थार उम की कवर खाल ली हमारे वीच में है ॥ ३०। से भविष्यद्वक्ता देखे ग्रार यह जानके कि ईंग्वर ने मुक्त से किरिया स्नाई है कि में ग्रारीर के भाव से फीष्ट कें। तेरे वण में मे सत्पन्न ऋषंगा कि यह तेरे सिद्दासन पर येंडे ॥ ३१। उस ने द्वान्हार के। जारी से देखके स्त्रीष्ट के जी उठने के विषय मे कटा कि उस का प्राम परलाक में नहीं होडा गया ग्रीर न उस का देट यह गया ॥ ३२। इसी यीगु को ईश्वर ने जिला उठाया थार इस वात के धम सब साम्री दे॥ ३३ । सा ईंग्बर के टॉप्टेने धाष कच पट प्राप्त फरके ग्रीर पवित्र ग्रात्मा के विषय में को कुछ प्रतिका किया गया सोई पिता ने पाकी वस ने यद का तुम खय देखते थीर मुनते देा चडेल दिया है ॥ ३४ । क्योंकि दाकद स्था पर नहीं चढ़ गया परन्तु उस ने कद्या कि परमेश्वर ने मेरे प्रभु मे कदा ॥ ३५ । जब लों में तेरे शयुष्यों की तेरे चरणें। की पीछी न यनाक तय लें तू मेरी दोंटनी खार बैठ ॥ ३६ । से इस्रायेल का सारा घराना निश्चय जाने कि यद योशु जिसे तुम ने क्रूण पर घात किया इसी की ईश्वर ने प्रभु श्रीर खीर्ट ठस्राया है।

३१। तब सुननेहारी के मन किंद गये श्रीर वे पितर से श्रीर दूसरे प्रेरितों से घोले हे भाइया हम वया करे ॥ ३८ । पितर ने उन से कदा पश्चाताप करो श्रीर घर ग्क जन यीशु ग्रीष्ट के नाम मे वप-तिसमा लेखो कि तुम्दारा पापमोचन दीय शीर तुम पवित्र स्नात्मा दान पास्रोगो ॥ ३९ । ध्योकि यह प्रतिचा तुम्हों के लिये थैं।र तुम्हारे सन्तानों के लिये थीर दूर दूर के सब लोगें। के लिये है जितनें। की परमेश्वर दमारा ईश्वर अपने पास व्युतावे ॥ ४०। बहुत श्रीर बातों से भी उस न साक्षी श्रीर उपनेश श्रीर मेरी जीभ द्वर्षित दुई हां मेरा ग्ररीर भी श्राग्रा दिया कि इस समय के टेडे लोगों से यस जाश्री ॥

४१। तव जिन्दों ने उस का वचन ग्रानन्द से। गुह्या किया उन्हों ने बर्पातसमा लिया ग्रीर उस दिन तीन सहस्र जन के घटकल शिप्यों में मिल गये॥ ४२। थ्रीर वे प्रेरितों के उपदेश में थ्रीर संगति में ग्रीर राटी तोडने में ग्रीर प्रार्थना में लगे रहते थे। ४३। श्रीर सब मनुष्यों को भय हुश्रा श्रीर बहुतेरे श्रद्भत काम श्रीर चिन्ह प्रेरिते। के द्वारा प्रगट देाते थे ॥ ४४ । थ्रीर सब विख्वास करनेहारे एकट्टे थे थ्रीर उन्हों की सब संपत्ति सामे की थी॥ ४५। ग्रीर वे धन संपत्ति की वेचके जैसा जिस की प्रया-जन दोता था तैसा सभी में बांट लेते थे ॥ ४६ । थीर वे प्रतिदिन मन्दिर में एक चित्त होको लगे रहते चे श्रीर घर घर राटो तोड्ते हुए श्रानन्द श्रीर मन की मुधाई से भाजन करते थे॥ ४९। ग्रीर ईश्वर की स्तृति करते घे श्रीर सब लोगों का उन पर अनुग्रह था . श्रीर प्रम् त्राख पानेहारी की प्रतिदिन मण्डली मे मिलाता था॥

## ' ३ तीसरे पहर प्रार्थना के समय में पितर श्रीर योहन एक स्रा मन्टिर

की जाते थे॥ २। श्रीर लाग किसी मनुष्य की जी क्रपनी माता के गर्भ ही से लगहा या लिये जाते घे जिस की वे प्रतिदिन मन्दिर के उंस द्वार पर जी मुन्दर कहावता है रख देते थे कि वह मैन्दिर में जानेहारीं से भीख मांगे॥ ३ । उस ने पितर ग्रीर योदन की देखके कि मन्दिर मे जाने पर है उन से भीख मांगी ॥ ४ । पितर ने योइन के सम उस की श्रीर दृष्टि कर कहा हमारी श्रीर देख॥ ५। सी वह उन से कुछ पाने की श्राशा करते हुए उन की ग्रीर ताकने लगा ॥ ६। परन्तु पितर ने कहा चांदी थीर सेाना मेरे पास नहीं है परन्तु यह जो मेरे पास है में तुमें देता हू योशु खीष्ट नाय्री के नाम से उठ ग्रीर चल ॥ ९। तय उसने उस का दिहना हाप्र पकड़के उसे उठाया ग्रीर तुरन्त उस के पांका ग्रीर छुट्टियां से वल दुया ॥ ८ । थीर वह रहलके खडा दुया थीर फिरने लगा थ्रीर फिरता थ्रीर कुदता थ्रीर ईश्वर की

ं ए। सब लागों ने उसे फिरते श्रीर - ईश्वर की स्तृति करते हुए देखा ॥ १० । थ्रीर उस की चीन्हा कि वही है जो मंदिर के सुन्दर फाटक पर भीखं के जिये बैठा रहता था थ्रीर जी उस की हुआ था उस से वे ख्रांति खर्चिभत खीर बिस्मित हुए ॥ ११। जिस समय बद लगहा जी चंगी हुआ या पितर थ्रीर यारन की पकड़े रहां संव लाग बहुत अचंभा करते हुए चय श्रोसारे में जो युलेमान का कहावता दै उन के पास दों हे श्राये॥

१२। यह देखके पितर ने ले। गों से कहा है इश्वायेली लागा तुम इस मंतुष्य से वया प्रचमा करते द्या श्रथवा इमारी ग्रीर धर्वा रेसा ताकते द्वा कि जैसा इस ने अपनी ही जात्त अपवा भक्ति से इस को चलने का सामर्थ्य दिया द्वीता॥ १३। स्त्राहीम थ्रीर इसहाक थ्रीर याकूछ के ईश्दर ने हमारे पितरी को ईश्टर ने अपने सेवक योशु की महिमा प्रगट किई जिसे तुम ने पकड्छाया श्रीर इस की पिलात की सन्मुख नकारा जब कि उस ने उसे कोड़ देने की ठहराया था ॥ १४ । परन्तु सुम ने उस पवित्र कीर धर्मी की नकारा थीर मांगा कि एक इत्यारा तुम्हें दिया जाय ॥ १५ । श्रीर तुम ने जीवन को कर्ता की घात किया परन्तु ईश्वर ने उसे मृतकों में से उठाया थ्रीर इस बात के इस साक्षी है। १६ । थ्रीर उस के नाम के विक्वास से उस की नाम ही ने इस मनुष्य की जिसे तुम देखते थी। जानते ही सामध्य दिया दै दां के। विश्वास उस के द्वारा से दै उसी से यह सपूर्ण स्नारीस्य तुम सभी के साम्ने इस को मिला है॥

**ं १**७। श्रीर श्रव हे भाइया में जानता हूं कि तुम्दों ने वह काम श्रज्जानता से किया श्रीर वैसे सुम्दारे प्रधानों ने भी किया ॥ १८ । परन्तु ईश्वर ने जो बात उस ने अपने सब भविष्यद्वक्ताओं के मुख से आगे वताई घो कि कीष्ट दुंख भागेगा वह बात इस रोति से पूरी किई ॥ १९ । इस सिये पश्चाताप करके फिर जास्रो कि तुम्हारे पाप मिटाये जाये जिम्ते जीव का ठढा होने की समय परमेश्वर की स्तुति करता हुया उन के सम मोदर में प्रवेश किया॥ योग से स्रावे॥ २०। स्रीर वह योश कीए की भेड़े

२१। जिसे श्रवश्य है कि स्वर्ग सब वाता के सुधारे जाने के उस समय ले। ग्रहण करे जिस की कथा ईश्वर ने आदि से प्रपने पवित्र भविष्यद्वनायों के मुख से कही है।

२२। मुसा ने पितरीं से कदा परमेश्वर तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे भाइयों में से मेरे समान एक भविष्य-द्वका की तुम्हारे लिये चठावेगी की की वाते वह तुम से कार्डे उन सब वातीं में तुम उस की सुना॥ २३। परन्तु हर एक मनुष्य का उस भविष्यद्वक्ता की न मुने लोगों में से नाश किया जायगा॥ २४। ग्रीर सब भविष्यद्वकान्त्रीं ने भी श्रमूरल से श्रीर सस की पीके के भविष्यदक्ताओं से लेके जितनों ने वार्त किई इन दिनों का भी स्नागे से सदेश दिया है॥ २५। तुम भविष्यद्वकायों के थै। उस नियम के सन्तान है। जी ईश्वर ने हमारे पितरीं के संग्र बांधा कि उस ने इब्राहीम से सहा पृष्यियी की सारे घराने तेरें वश के द्वारा से खाशीय पाविशे ॥ २६ । तुम्दारे पास र्देश्वर ने प्रपने सेवक यीशु की उठाके पहिले भेजा जो तुम में से घर एक की तुम्हारे कुकर्मी से फिराने मे तुम्हे बाशीय देता था॥

8• जिस समय वे लागों से कह रदे याजक लाग खीर मन्दिर के पहरुखों का ग्रध्यक्ष थ्रीर सद्की लाग उन पर चळ ग्राये॥ रे। कि वे भग्रस्त्र होते थे इस किये कि वे सो गों को रिखाते थे थै।र मृतकों में से जी उठने की खात यीशु के प्रमाख से प्रचार करते थे॥ ३। थीर उन्हें। ने उन्हें पकडके विद्यान सो वन्दीगृह में रखा क्यों-में से बहुता ने बिक्वास किया थै। र उन मनुष्यों की गिन्ती पांच सहस्र को ग्राटकल हुई॥

४। विद्यान दुर लोगों के प्रधान श्रीर प्राचीन

जिस का समाचार तुन्हें आगे से कहा गया है।। योदन की बीच में खड़ा करके पूछा तुम ने यष्ट काम किस सामर्थ्य से श्रथवा किस नाम से किया॥ ८। तब पितर ने पवित्र खात्मा से परिपूर्ण दी उन से कहा है लोगो। के प्रधाना थार इसायेल के प्राचीना ॥ ए । इस दुर्घ्यल मनुष्य पर जा भलाई किई गई है यदि उस के विषय में आज दम से पूछा जाता है कि वह किंच नाम से चंगा किया गया है। १०। तो स्राप लेगा सब जानिये बीर समस्त इसा-येंसी साग जाने कि योशु खोष्ट नासरी के नाम से जिसे श्राय लोगो। ने क्रूण पर घात किया जिसे ईच्छर ने मृतकों में से स्टाया स्थी से यह मनुष्य श्राप सोगों के आगे चंगा खडा है। ११। यही वह पत्यर है निसे श्राप घवड़यें। ने सुट्य नाना हो। कीने का सिरा हुआ है। १२। खीर किसी दूसरे से त्रास नहीं है क्योंकि स्वर्ग के नीचे दूसरा नाम नहीं है जा मनुष्यों के घीच में दिया गया है जिस से हमे त्राग पाना देशा ॥

१३। तव उन्टें। ने पितर श्रीर योदन कां सादस देखके थीर यह जानके कि वे विद्याहीन थीर अज्ञान मनुष्य दे अचंभा किया थ्रीर उन की चीन्हा कि वे योशुके संग घे॥ १४। श्रीर उस चगा किये हुए मनुष्य की उन की संग खहे देखके ये कीई यात विरोध में न कह सके॥ १५। परन्तु उन की। सभा के विदर जाने की खाचा देके उन्दें ने खापस मे विचार किया ॥ १६ । कि इम इन सन्यों से क्या करें क्योंकि एक प्रसिद्ध ग्राद्यक्य कर्मा उन्हों से हुन्ना दै यह बात यिक्शलीम के सब निवासियों पर प्रगट ष्टै थ्रीर इस नहीं मुकर सकते है॥ १९। परन्तु जिन्हें लोगों में श्रधिक फैल न जावे श्रात्रों इस उन्दे कि सांस हुई थी ॥ ४ । परन्तु वचन के सुननेदारों वहुत धमकावें कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य ये वात न करे॥ १८। श्रीर उन्दें। ने उन्दे युलाको श्राचा दिई कि योशु के नाम से कुछ भी मत द्याला ग्रीर मत सिखाग्री ॥ १९। परन्तु पितर श्रीर योदन श्रीर श्रध्यापन क्षोगा। ६। श्रीर हन्नस महायाजक ने उन की उत्तर दिया कि ईश्वर से श्रीधक श्राय थार कियाका थीर योदन थीर सिकन्टर थीर महा- लागी की मानना वया ईश्वर के थागे उचित है से याजक की घराने के जितने लोग थे ये सब यिक व्याप लोग विचार कीजिये॥ २०। क्योंकि की इम श्रतीम में एकट्टे हुए ॥ ९। श्रीर उन्हों ने पितर श्रीर ने देखा श्रीर धुना है उस की न कहना इस से नहीं

दे। सकता है ॥ २१। तय उन्हों ने थ्रीर धमकी देके उन्दे क्रोड़ दिया कि उन्दे दग्रड देने का लेगों के कारण कोई उपाय नदी मिलता था क्योंकि जा दुखा षा उस के लिये सत्र लाग ईश्वर का गुणानुवाद करते थे ॥ २२ । क्योंकि वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का आपचर्य कर्मो किया गया प्रा चालीस व्यस के जपर का था॥

२३ । वे कूटके खपने सीगयों के पास खाये थे।र को कुरू प्रधान यालकों श्री प्राचीनों ने उन से कहा था से। सुना दिया॥ २४। ये सुनके एक चित द्दाकर जैचा शब्द करके ईरबर से बाले दे प्रभु तू ईश्वर है लिस ने स्वर्भ थी। पृषियो थी। समुद्र थी।र सव क्रुड जी उन में है बनाया॥ २५। जिस ने श्रपने सेवक दाऊद के मुख से कहा श्रन्यदेशिया ने क्यों काप किया थ्रार लेगों ने क्या व्यर्थ चिन्ता किई॥ ६६। परमेश्वर के ब्रीर उस के ब्राभिपक्त जन के विक्ट पृथिवी के राजा लोग खडे हुए श्रीर श्रध्यन लाग एक सग एकहे दुए ॥ २७ । क्वेरिक सचमुच तेरे पवित्र सेवक योश के विक्त जिसे तू ने श्रीभेषेक किया छेरोद खीर प्रान्तिय पिलात भी सन्यदेशियां श्रीर इसायेली लोगों के स्मा एकट्टे मुग ॥ २८ । कि जा कुछ तेरे दाच थार तेरे मत ने खागे से ठएराया था कि दी जाय सेर्द करे॥ २९। श्रीर श्रव दे प्रमु उन की धर्माकिया की देख ॥ ३०। श्रीर चगा करने को लिये थ्रीर चिन्हा थ्रीर श्रद्भुत कामी को तेरे पवित्र सेवक योशु के नाम से किये जाने के लिये यपना द्याच बढाने से प्रपने दासें की यह दीनिये कि तेरा वचन बढ़े सारस से बोले ॥ ३९। जब उन्दों ने प्रार्थना किई घी तव वह स्थान जिस में वे एकट्टे हुए चे दिस गया थाँगर वे सब पवित्र स्नात्मा से परिपूर्ण हुग थीर ईच्छर का यचन साइस से वोलने लगे ॥

३२। विश्वासियों की मण्डली का एक मन ग्रीर एक जीव या थार न कोई अपनी सपति में से कोई वस्तु ग्रपनी कदता या परन्तु उन्दें। की सब संपत्ति सामे की घो ॥ ३३ । श्रीर प्रेरित लाग घड़े सामर्थ्य

सभों पर बड़ा खनुग्रह था॥ ३४। ग्रीर न उन मे से कोई दरिद्र था क्योंकि जो जो लोग भूमि अधवा घरे। के खर्धिकारी थे से। उन्हें वेचसे थे॥ ३५। श्रीर बेची हुई बस्तुश्रों का दाम साके प्रेरितों के पाठा पर रखते थे थीर जैसा जिस की प्रयोजन द्याता चा तैसा हर एक की वांटा जाता चा॥ ३६। श्रीर योशी नाम क्षुप्रस टापू का एक लेबीय बिसे प्रेरिता ने वर्णवा स्त्रधात शांति का पुत्र कदा उस की कुछ भूमि घी॥ ३९। या वह उसे वेचके पपैयों की लाया ग्रीर प्रोरितों के पावा पर रखा॥

प्र प्र न्तु अनीनयाद नाम एक मनुष्य ने अपनी स्त्री सफीरा के साम क्षुक्रभूमि बेची॥२। श्रीर दाम मे से क्षुक्र रख कोंड़ा जो उस की स्त्री भी जानती थी ग्रार सुक लाको प्रेरिती को पाठा पर रखा ॥ ३ । परन्तु, पितर ने कहा है अनिवयाह शैतान ने क्यों तेरे मन में यह मत दिया है कि तू पवित्र खात्मा से भूठ वाले खाँर भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े ॥ 🞖 । जब ला घर रही क्या तेरी न रही श्रीर जब विक गई क्या तेरे वण में न घों. यद क्या है कि तूने यह बात श्रपने मन में रखी है . तू मनुष्या से नहीं परन्तु ईज्वर से भूठ वाला है ॥ ५ । खर्नानयार यह वाते सुनते ही ।गर पड़ा श्रीर प्राग क्रोड़ दिया श्रीर इन वातें। के सव सुननेहारा का वड़ा भव हुया॥ ६ । श्रीर जवानों ने चठके चसे लपेटा ग्रीर वादर ले जाके गाड़ा ॥ 9 । पहर एक के पीके उस की स्त्री यह ना दुया घान जानंके भीतर खाई ॥ ८ । इस पर पितर ने उस से कहा मुक्त से कह देववा तुम ने वह भाम इतने ही में वेची . वह वाली हां इतने मं॥ ए। तव पितर ने उस से कहा यह क्या है कि तुम दोनों ने परमेश्वर के श्रात्मा की परीचा करने के। एक सम युक्ति वांधी है . देख तेरे स्वामी के माइने-दारी के पाव द्वार पर दे श्रीर वे तु**क्षे वादर** से जायेगे॥ १०। तब वह तूरन्त उस के पांचा के पास तिर पड़ी थी। प्राय झेड़ दिया थीर जवाना ने भीतर ेसे प्रभु यीश को जी उठने की साक्षी देते थे ग्रीर उन आके उसे मरी हुई पाया भीर बाहर ले जाके उस के

थीर इन वातें। के सब सुननेहारी की बड़ा भय हुआ।

१२। प्रेरितों के हाथा से वहत चिन्ह थीर श्रद्भुत काम लोगों के बीच में किये जाते थे श्रीर ब सर्वे एक चित्त होके सुलेमान के खीसारे मे घे॥ १३। श्रीरों में से किसी की उन के स्या मिलने का साइस नहीं था परन्तु लोग उन की बढ़ाई करते थे॥ १४। थीर थीर भी बहुत लाग पुरुष थीर स्त्रिया भी विश्वास करके प्रमु से मिल जाते थे॥ ५४। इस में लेगा री।गया की बाहर महकी में लाके खाटी थीर खटोलें। पर रखते थे कि जब पितर ग्रावे तब उस की परकाई भी उन में से किसी पर पड़े॥ १६। श्रासपास के नगरों के लोग भी रेगिंगयें की श्रीर ष्रशुद्ध भूते। से सताये हुर लेगो। की लिये हुर विषश्रलीम में एक हैं दोते थे थार बे सब चर्ना किये जाते थे।

९९। तब महायानक उठा ग्रीर उस के सब संगी जी सदूकियों का प्रथ है श्रीर हाह से भर गये।। ९८। स्त्रीर प्रेरितों की पकड़के उन्दे सामान्य अन्दीगृद्द मं रखा॥ १९। परन्तु परमेश्वर के एक दूत ने रात का बन्दोगृद्ध के द्वार खें।सके उन्हें बाहर साके सहा॥ १०। जायो श्रीर मन्दिर में खड़े होके इस जीवन की सारी वाते लेगो। से कहो॥ २१। यह सुनके उन्हो ने भार का मन्दिर में प्रवेश किया थीर उपदेश करने लगे. तब महायाजक थैं।र उस के सगी लोग थाये श्रीर न्याइयों की सभा की श्रीर इस्रायेल के सन्तानीं के सारे प्राचोना का एकट्ठे बुलाया थ्रीर प्यादा का बन्दोगृह में भेजा कि उन्हें लावे ॥ २२ । प्यादी ने जब पहुँचे तब उन्हें बन्दीगृष्ट में न पाया परन्तु लै। उके सन्देश दिया॥ २३। कि इम ने वन्दीगृह की वड़ी दृढता से वन्द्र किये हुए श्रीर पदक्श्री का बाहर द्वारों के साम्ने खड़े हुए पाया परन्तु जब खोला तव भोतर किसी की न पाया॥ २४ । जब महा-याजक ग्रार मन्दिर के पहरुश्रों के ग्रध्यक्ष ग्रीर प्रधान याचकों ने यह बाते सुनों तब वे उन्हा के विषय से दुवधा मे पड़े कि यह क्या हुग्रा चाहता है ॥ २५।

स्वामी के पास गाँडा॥ ११। श्रीर सारी मगडली की | मन्दिर मे खड़े हुए लोगों की उपदेश देते है।। २६। तव पहच्छो का अध्यव प्यादो के स्रा जाके उन्हे चे श्राया परन्तु वरियाई से नहीं क्योंकि वे लोगीं से हरते थे रेसा न हो कि पत्थरवार किये जाये।

२०। उन्हों ने उन्हें लाके न्याइयों की सभा में खड़ा किया थ्रीर महायाजक ने उन से पूछा ॥ २८। क्या इम ने तुम्हे दृढ ग्राज्ञान दिई कि इस नाम में उपदेश नत करा . ताभी देखा तुम ने यिदशकीम की अपने उपदेश से भर दिया है श्रीर इस मनुष्य का लोडू इमा पर लाने चाइते है। ॥ २९ । तव पितर में श्रीर प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यें की ग्राचा से ग्रधिक ईग्दर की ग्राचा की मानना उचित है। ३०। इमारे पितरा के ईफदर ने यीशु का जिसे थ्राप लोगो ने काठ पर लटकाके घात किया जिला चठाया॥ ३१। उस की ईब्बर ने कर्ता थ्री त्राता का कच पद अपने टोइने हाथ दिया है कि वह इसायेसी साग्री से पश्चात्ताप करवाकी उन्हें पाप-माचन देवे ॥ ३२ । श्रीर इन वाता में इम उस के साजी है श्रीर पाँवत्र स्नात्मा भी जिसे ईरदर ने स्नपने ष्राचाकारिया का दिया है साची है।

३३ । यह मुनने से उन की तीर सा लग गया थीर वे उन्हें भार डालने का विचार करने लगे॥ ३४। परन्तु न्याइयों की मभा में गर्माखयेल नाम एक फरीशो जा व्यवस्थापक श्रीर सब लागों में मर्था-दिन या खडा दुया थ्रीर प्रेरिता का घोडी वेर वाहर करने की श्राचा किई॥ ३५। थै।र उन से कहा है इसायेली मनुष्या श्रपने विषय में सचेत रहा कि तुम इन मनुष्यों से क्या किया चाहते हो ॥ ३६। क्योंकि इन दिनों के आगे पूदा यह कहता हुआ उठा कि मै भी कोई हू श्रीर लेगा गिन्ती मे चार मी की घटकल उस के साथ लग गये परन्तु बद्द मारा गया थ्रीर जितने लाग उस की मानते थे सव तितर वितर हुए श्रीर विला गये॥ ३७। उस की पींछे नाम लिखाने के दिना में यिहूदा गालीली उठा श्रीर वहुत लोगो को यपने पीके वहका लिया . वह तब किसी ने आके उन्हें उन्हें श दिया कि देखिये हैं। भी नष्ट हुआ श्रीर जितने लीता उस की मानते थे मनुष्य जिन के। श्राप लोगो ने बन्दीगृष्ट में रखा स्व तितर वितर हुए ॥ ३८। श्रीर श्रव में तुम्ही

से कहता हू इन मनुष्यों से हाथ उठाओं थै। र उन्हें जाने दो क्योंकि यह विचार श्रथवा यह काम यदि मनुष्यों की खोर से दोय तो लोग हो जायगा॥ ३९। परन्तु यदि ईश्वर से है तो तुम उसे लोग नहीं कर सकते हो। ऐसा न हो कि तुम ईश्वर से भी लहनेहारे ठहरी॥

४०। तब उन्हों ने उस की मान लिई खीर प्रेरितीं की युलाके उन्हें की है मारके खाद्या दिई कि योशु के नाम से घात मत करा. तब उन्हें केड दिया। ४१। से वे इस बात से कि इम उस के नाम के लिये निन्दित होने के योग्य गिने गये खानन्द करते हुए न्याइया की सभा के साम्दने से चले गये॥ ४२। खीर प्रतिदिन मन्दिर में खीर घर घर उपदेश करने खीर योशु खीष्ट का सुसमाचार सुनाने से नहीं धमे॥

दिनों में जब शिष्य बहुत होने लगे तब यूनानीय भाषा बोलनेहारे इत्रिया पर कुड़कुडाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई मे दमारी विधवाया की सुध नहीं लिई जाती॥ रे। तथ वारह प्रेरिता ने शिव्यों की महली की अपने पास युलाके कहा यह ग्रच्छा नहीं लगता है कि एम लेगा ईश्वर का वचन क्रीहके खिलाने पिलाने की सेवकाई में रहे॥ ३। इस लिये हे भाइया ग्रापने में से सात सुख्यात मनुष्यों की जी पवित्र ग्रात्मा से श्रीर ख़िंह से परिपूर्ण दे। चुन ले। कि दम उन की इस काम 'पर नियुक्त करे॥ ४। परन्तु हम ती प्रार्थना में श्रीर वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे॥ ४। यह वात सारी मण्डली की श्रक्की लगी श्रीर चन्दों ने स्तिफान एक मनुष्य की जी विश्वास से श्रीर पवित्र खात्मा से परिपूर्व था क्षीर फिलिप श्री प्रखर श्री निकानर श्री तीमान श्री पर्मिना श्रीर खन्तैरिया नगर के यिष्ट्रदीय मतावलवी निकालाव की चुन लिया ॥ ६ । ग्रीर उन्हे प्रेरितों के ग्रागे खड़ा किया श्रीर उन्दों ने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे॥ 9। श्रीर ईश्वर का बचन फैलता गया श्रीर विद-श्रलीम में शिष्य लेगा गिन्ती में वदुत वक्ते गये श्रीर बहुतेरे याजक लोग बिख्यास के क्रधीन हुए॥

द। स्तिफान विकास ग्रीर सामर्थ्य से पूर्ण होके वहें बहें श्रद्धुत ग्रीर ग्राश्चर्य कर्म लोगों के वोच में करता था। ए। तव उस समा में से जो लिवर्तिनियों की कहावती है ग्रीर कुरीनीय ग्री सिकन्दरीय लोगों में से ग्रीर किलिक्या ग्री ग्राशिया है ग्री के लोगों में से ग्रीर किलिक्या ग्री ग्राशिया है ग्री के लोगों में से कितने उठके स्तिफान से विवाद करने लगे। १०। परन्तु उस चान का ग्रीर उस ग्रात्मा का जिन करके वह बात करता था साम्दना नहीं कर सकते थे।

११। तव उन्दा ने लागा का उभाड़ा जा वाले दम न उस की मूसा के थार ईश्वर के विरोध में निन्दा की वाते वालते सुना है ॥ १२। थार लोगों था प्राचीना था प्रध्यापकों की उसकाक वे चढ़ आये थार उसे पकड़ न्याइयों की सभा में लाये ॥ १३। थार भूठे सांचिय का खड़ा किया जा वाले यह मनुष्य इस पांच्य स्थान के थार व्यवस्था के विरोध में निन्दा की वाते वालने से नही यंभता है ॥ १४। क्योंकि दम ने उसे कहते सुना है कि यह यीश नासरी इस स्थान का कायगा थार जा व्यवहार मूसा ने हमें सेप दिये उन्हें वदल हालेगा ॥ १५। तव मय लोगों ने जा सभा में वैठे थे उस की थार ताकके उस का मुद्द स्वर्गदूत के मुद्द के सेसा देखा॥

9. त्व महायानक ने कहा क्या यह वातें यू ही है ॥ १। स्तिफान ने कहा है भाइया छीर पितरा चुना . हमारा पिता इत्रा- होम हारान नगर में वसने की पहिले जब मिस- पतामिया देश में था तब तेनामय ईश्वर ने उस की दर्शन दिया ॥ ३। छीर उस से कहा तू अपने देश छीर अपने अटुम्बों में से निकलकों नो देश में तुमें दिखान उसी में छा॥ ४। तब उस ने कलदियों को देश से निकलकों हारान में बास किया छीर बहा से उस के पिता को मरने को पीछे ईश्वर ने उस की इस देश में लाकों बसाया निस में आप लोग अब वसते हैं ॥ ५। छीर उस ने इस देश में उस की प्रांत इस की परन्तु उस की पुत्र न रहते ही उस की प्रतिद्वा दिई

श्राधिकार के लिये देकगा॥ ६। श्रीर ईश्वर ने यू कहा कि तेरे सन्तान पराये देश में विदेशी हैं।गी श्रीर वे लेगा उन्हे दास बनावेंगे श्रीर चार सा वरस उन्दे दुःख देंगे॥ ७। थ्रीर जिन लेगों के वे दास द्वांगों उन लेगो। का (ईश्वर ने कहा) में विचार कबगा थ्रीर इस के पीछे वे निकल खावेगे थ्रीर इसी स्थान में मेरी सेवा करेंगे॥ ८। श्रीर उस ने उस की खतने का नियम दिया श्रीर इस रीति से इसदाक चस से चत्पन दुषा थै।र उस ने खाठवे दिन उस का खतना किया थै।र इसहाक ने याकूव का थ्रीर याकूव ने बारह कुलपतियों का ॥ ९ । ग्रीर कुल-पतिया ने यूसफ से डाइ करके उसे मिसर देश जाने-हारीं के हाथ बेचा परन्तु ईश्वर उस के संगा था। १०। श्रीर उसे उस के सब क्रोगी से कुड़ाको मिसर के राजा फिरकन के खागे खनुग्रह के योग्य ख्रीर ट्रांट्ट-मान किया थ्रीर उस ने उसे मिसर देश पर श्रीर ष्प्रपने सारे घर पर प्रधान ठद्दराया॥ ११। तय मिसर श्रीर कनान के सारे देश में श्रकाल श्रीर वड़ा क्रेश पड़ा थ्रीर इमारे पितरीं की श्रन नही मिलता था॥ १२ । परन्तु याकूव ने यह सुनक्षे कि मिसर में प्रनाल है हमारे पितरा की पहिलों बेर भेजा ॥ १३ । स्त्रीर दूसरी वेर में यूसफ खपने भाइयों से पद्यांना गया क्षीर यूसफ का घराना फिरकन पर प्रगट हुन्ना॥ १४। तब यूसफ ने स्नापने पिता याकूब की स्नीर . श्रपने सब कुटुम्बों की जी पक्रतर जन घे बुलवा भेजा॥ १५। से। याकूव मिसर को गया ग्रीर वह खाप मरा श्रीर इमारे पितर लेगा॥ १६। श्रीर व शिक्तिम नगर में पहुंचाये गये थ्रीर उस कटार मे रखे गये जिसे इत्राहोम ने चौदी देकी शिखिम के पिता इमार के सन्तानी से माल लिया॥

१९। परन्तु जो प्रतिचा ईश्वर ने किरिया खाके इत्राहोम से अर्द्ध घी उस का समय ज्योंही निकट

कि मै यह देश तुभ की थीर तेरे पी हे तेरे व्रश्न की कि ई कि उन के वालकों की वाहर फिंकवाया कि वे जीते न रहें ॥ २०। उस समय में मूसा उत्पन्न ष्टुक्रा जो परमधुन्दर या ग्रीर वह अपने पिता के घर मे तीन मास पाला गया॥ २१। जय यह वाहर फेका गया तव फिरकन की वेटी ने उसे उठा लिया थीर श्रपना पुत्र करके उसे पाला॥ २२। श्रीर मूचा को मिसरियों की सारी विद्या सिखाई गई थीर वह वातो ग्रीर कामी में सामर्थी था॥ 🙌 । ज्ञय वद चालीस वरस का दुखा तव उस के मन मे खाया कि ,खपने भाइयों को खर्षात इसारल के सन्ताने। की देख लेखे॥ 🙌 । श्रीर उस ने एक पर श्रन्याय द्वाते देखके रचा किई श्रीर मिसरी की मारके सताये द्वर का पलटा लिया ॥ २५। यह विचार करता या कि मेरे भाई समर्भेगे कि ईश्वर मेरे दाय से उन्दें। का निस्तार करता है परन्तु उन्दें। ने नहीं सममा ॥ २६ । स्राप्ते दिन वह उन्हें जव वे स्रापस में लड़ते थे दिखाई दिया श्रीर यह काइको उन्हें मिलाप करने की मनाया कि दे मनुष्या तुम ती भाई है। एक दूसरे से वयों श्रन्याय करते है। ॥ २०। परन्तु जा श्रपने पहोसी से श्रन्याय करता था उस ने **उस की दटाके कहा किस ने तु**क्षे दमी पर ग्राध्यक श्रीर न्यायी ठघराया॥ २८। क्या जिस रीति से तू ने कल मिसरी की मार डाला तू मुक्ते मार डालने चारता है ॥ २९ । इस वात पर मूसा भागा ग्रीर मिदियान देश में परदेशी दुआ खारें यहां दा पुत्र चस को। उत्पन्न हुए ॥ ३०। जब चालीस बरस बीत गये तब परमेश्वर के दूत ने सीनई पर्व्वत के जगल मे उस की एक भाड़ी की ग्राग की उवाला में दर्शन दिया॥ ३१। सूसा ने देखके उस दर्शन से प्रसंभा किया ग्रीर जब घट दृष्टि करने की निकट ग्राता था तव परमेश्वर का भव्द उस पास पहुचा ॥ ३२। कि मै तेरे पितरीं का ईश्वर खर्थात् इब्राहीम का ईश्वर थ्रीर इसदाक का ईश्वर थ्रीर याकूव का खाया त्यें श्री वे लोग मिसर में बढ़े खाँर बहुत हो। ईश्वर हू. तब मूसा कांपने लगा और दृष्टि करने गये॥ १८ । इतने में दूसरा राजा डठा जो यूसफ को। का उसे साहस न रहा॥ ३३ । तब परमेश्वर ने नहीं जानता था॥ १८ । उस ने हमारे लोगों से उस से कहा खपने पाँवा की वृत्तियां रोल क्यों कि चतुराई करके दमारे पेपतरां के साथ ऐसी धुराई। बह स्थान जिस पर हू खड़ा है पवित्र भूमि है।

में ऐं दुई जा देखी है खीर उन का करूरना मुना है सिंग विदेश गुका के सम क्षमलों से पाके तय यहां थीर उन्हें हुडाने की उत्तर प्राया हू थीर प्रय प्रा में तुमें मिसर की भेड़गा॥ ३५। यही सूसा जिसे उन्हों ने नकारके कहा किस ने सुक्ते वाध्यक छीर न्यायी ठहराया उमी का ईन्टर ने उस दूस के दाय से जिस ने उस की भाडी में दर्शन दिया श्रध्यद चार निम्नारक करके भेजा ॥ ३६। यही सिमर देश में चौर लाल ममुद्र में ख़ौर जगल में चालीम यरम ब्रह्मत काम थार चिन्द दियाके उन्दे निकाल लागा। हुं । यदी घए मुमा है जिस ने इसायेल के मनानी से फदा परमेक्कर सुम्हारा ईक्कर सम्हारे भाष्यों में से मेरे ममान एक भविष्यद्वका की सुम्टारे लिये उठा-विगा सुम उम की मृत्ती ॥ ३८। यही है की जंगल म मण्डली के धीच में उस दूरा की संग्रा जो मीनए पर्द्यत पर उम से दोला और एमारे पितरी के सम था थार उम ने एमें देने के लिये बीयती याशियां पार । ३९। पर दमारे पितरी ने उन के प्राज्ञा-कारी दोने की रच्छा न किर्र परना उमे घटाके अपने मन में मिमर की छोर फिरे ॥ ४०। थीर छारान मे द्याले इमारे लिये देशे का बनाइये हैं। इमारे जारी जायं कोफि यह मुमा जो इस मिमर देश में में निकाल साया उमे इस नहीं जानते यवा हुया है॥

४१। उन दिनों में उन्हों ने यक हू घनाकी उम मृत्तिं के स्नागे यांत चढ़ाया स्नार स्रापेने राघों के कामें में मगन देति थे। ४२। तथ र्ध्यवर ने मुंद फेरके उन्दे श्राकाण की मैना पूजने की स्याग दिया बैमा भविष्यद्वक्तायी के पुम्तक में लिया है कि है रमायेन के घराने ग्या तुम ने चालीम घरम जगल म मेरे यागे पशुमेध थीर यति चढाये॥ ४३। तीमी तुम ने मालक का तृष्ट श्रीर श्रपनी देवता रिफन का सारा चठा लिया अधात् उन आकारी की जी सुम ने पूजने की बनाये. श्रीर में तुम्हें बावुल में श्रीर उधर ले वाके यमाक्या ॥

३४। में ने हुछि करके प्रापने लोगों की हो मिसर उस की धना ॥ ४५। ग्रीर उस की धमारे पितर लाये जय उन्दों से उन अन्यदेशियों का अधिकार पाया लिन्हें ईश्वर ने हमारे पितरीं के साम्ने से निकाल दिया ॥ ४६ । सीई दासद के दिनीं तक ष्ट्रया जिस पर ईक्टर का अनुग्रह या थै।र जिस ने मांगा कि मे याकूय के ईंग्वर के लिये डेरा ठष्ट-राक ॥ ४९ । घर मुलेमान ने उस की लिये घर धनाया ॥ ४८ । परन्तु सर्व्यप्रधान सा है सा हाच के बनाये हुए मन्दिरों में बास नहीं करता है जैसा भविष्यद्वक्ता ने कहा है ॥ ४९ । कि परमेश्वर कहता है म्द्र्या मेरा चिद्रामन थ्रीर पृथियी मेरे चरयों की पीठी है तुम मेरे लिये कैंसा घर बनायोगे अथवा मेरे विषाम का कीन मा स्वान है ॥ ५०। ववा मेरे राध ने यद मय यन्तु नहीं यनाई॥

५१। दे इठीले थीर मन थीर कानी के खतना-धीन लेगो। तुम सदा पवित्र प्रात्मा का साम्द्रना करते द्या. जीमा सुम्हारे पितरी ने तैसा सुम भी॥ ४२। भविष्यद्वकाषी में में तुम्हारे पितरी ने किस की नहीं मताया . थ्रीर उन्दों ने उन्दें मार हाला जिन्हों ने एस धर्मी जन के पाने का प्राप्तों से संदेश दिया जिम के सुम श्रय पकड़्यानेदारे श्रीर दत्यारे दुर घे। । ५३ । जिन्दों ने स्वर्गदृतीं के द्वारा ठदराई एई व्यवस्था पाई है ताभी पालन न किई॥

' ५४। यद यातं सुनने से उन के मन की तीर मा लग गया थार वे स्तिकान पर दांत पीसने लगे ॥ ५५ । परन्तु उस ने पाँचत्र श्रात्मा से परिपूर्ण दे। स्वर्ग की छोर ताकके ईप्रवर की महिमा की छीर योगु को रंग्यर की दक्तिनी खोर खड़े देखा॥ ५६ । श्रीर कदा देखा में स्वर्ग की खुले श्रीर मनुष्य के पुत्र की ईश्वर की दक्तिनी ख्रीर खंडे देखता हू॥ ५७। तय उन्टों ने घड़े ग्रव्य से चिल्लाके प्रपने कान यन्द किये थीर एक चित्त दीकी उस पर लयके॥ Y<sup>८</sup> । श्रीर उसे नगर के बाहर निकालके पत्थरबाह ४४। माक्षी का तंयू जंगल में छमारे पितरीं की करने लगे खीर सावियों ने खपने कपड़े शावल नाम योच में या बीमा उसी ने ठरराया जिस ने सूसा से एक जवान के पांठी पास उतार रखे॥ ५९ । ग्रीर कदा कि की खाकार हू ने देखा दै उस के ब्रानुसार उन्दें। ने स्तिकान की पत्थरबाए किया जी यह कहकी

प्रार्थना करता या कि दे प्रभु योशु मेरे स्नास्मा की ग्रहण कर ॥ ६० । श्रीर घुष्टेने टेंकके उस ने यह शब्द से पुकारा दे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा श्रीर यह कहके से गया॥

## C. ग्रावल स्तिफान के मारे जाने में सम्मति देता था . उस समय

विस्थालीम में की मंडली पर खड़ा उपद्रव हुआ छी। प्रेरितों की छोड़ वं सब पिट्टदिया थ्रीर श्रीमिरीन देशों में तितर वितर हुए ॥ २। भक्त लोगो ने स्तिफान की कवर में रखा थीर उस के लिये वड़ा थीर उन्हों ने पंछित्र फ्रात्मा पाया ॥ विलाप किया ॥ ३ । शावल महली की नाश करता रद्वा कि घर घर घुसके पुरुषों खीर स्त्रियों की पकड़के वंदीगृह में डालता था॥

उस नगर मे वड़ा खानन्द दुखा ॥

को विस्तित करता था श्रीर श्रपने की कोई बड़ा ने कही है उन में से कोई बात मुक्त पर न पड़े॥ पुरुष कद्यता था॥ १०। ग्रीर क्रोटे से बहे तक

रहा थीर भारतर्थ कर्म थीर यहे चिन्ह जी होते चे,देखके विस्मित दोता था॥

१४। जी प्रेरित यिष्णलीम में थे उन्हें ने जब सुना कि जीमिरोनियों ने ईश्वर का वचन ग्रहरू किया है तब चितर और योहन की उन के पास भेजा ॥ १५ । ग्रीर छन्टीं ने जाको उन को लिये प्रार्थना किई कि वे पवित्र ग्रात्मा पावे॥ १६। क्योंकि यह खब ली उन में से किसी पर नहीं पड़ा था केवल उन्दें। ने प्रभु योश के नाम से वयतिसमा लिया था॥ १९। तय उन्टों ने उन पर छात्र रखे

१८। शिमान यर देखके कि प्रेरिती के दाधी की रखने से पाँचत्र भारमा दिया जाता है उन की पास क्षेत्रे लाया॥ १९ । खीर करा सुक की भी 8 । जो तितर वितर दुर से। सुसमाचार प्रचार∫यद खोंधकार दीकिये कि जिस किसी पर में द्वाप करते हुए फिरा किये ॥ ५ । श्रीर फिलिय ने श्रोसि- रूप्न धह पवित्र स्नातमा पाये ॥ २० । परन्तु पितर रान के एक नगर में जाके खीष्ट की कथा लोगों की ने उस से कहा तेरे स्पेये तेरे संग नष्ट होर्छ ख्योंकि मुनाई ॥ ६ । स्रीर क्षे बाते फिलिप ने कटी उन्टें। तू ने ईप्रवर का दान रुपैयों से मेाल लेने का विद्यार पर सोगो ने उन आश्चर्य कर्मी की जी बह करता किया है ॥ ११। तुमे इस बात में न भाग न अधि-था सुनने ग्रीर दखने से एक चित्त होको मन लगाया ॥ कार है क्योंकि तेरा मन ईप्रवर के ग्रागे सीधा नहीं 9। क्योक्ति बहुतों में से जिन्हें बशुह भूत लगे घे हैं॥ २२। इस लिये ग्रापनी इस दुराई से पश्चानाप वे भूत बड़े शब्द से पुकारते हुए निकले थीर बहुत करके ईश्वर से प्रार्थना कर क्या जाने तेरे मन का बहींगी थीर लगड़े लोग चर्ग किये गये ॥ ८। थीर विचार क्षमा किया लाय ॥ २३। क्येंकि में देखता ष्ट्र कि तू खीत कडवे पित में थीर अधार्म के यंधन ए। परन्तु उस नगर में आगो से शिमोन नाम में पड़ा है। १४। शिमोन ने उत्तर दिया कि आप लोग एक मनुष्य था जी टीना करके शिमिरीन के लिशी मेरे लिये प्रमु से प्रार्थना की जिये कि जी दातें साथ लिशी

रें । से। वे सादी देके थीर प्रभुका यचन सब उस को मानको कदते थे कि यद मनुष्य ईश्वर सुनाको यिष्णालीम को लीटे श्रीर उन्हों ने श्रोमि-को मद्दा शक्ति ही है। ११। उस ने बहुत दिनों रानियों के बहुत गांधों में सुसमाचार प्रचार किया। से उन्हें टीनों से विस्तित किया था इस लिये वे २६। परन्तु परमेश्वर के एक दूत ने फिलिप से कहा चस को मानते थे॥ १२। परन्तु जब उन्दों ने फिलिए उठके दक्षिण की उस मार्ग पर जा की विस्मालीम का जो ईश्वर की राज्य की छीर यीशु खीष्ट की नाम से फ़ाड़जा नगर की जाता है यह जंगल है ॥ २९। के विषय ने का सुसमाचार सुनाता था विश्वास वद उठके गया थ्रीर देखी कूश देश का एक मनुष्य किया तदा पुरुष ग्रीर स्त्रियां भी वर्षातसमा लेने या जा नपुंचक श्रीर कृशियों की राखी कन्दाकी का लगे ॥ १३। तब शिमोन ने आप भी बिश्वास एक प्रधान थीर उस के सारे धन पर अध्यक था किया थीर वयसिसमा लेके फिलिप के संग लगा थीर विष्णलीम की भवन करने की आया था।

चठ जाता तब तब वे कूच फरते थे॥ ३०। ग्रीर बादल में आग उन सभी को दिखाई दिया करती यदि यह न उठता तो जिस दिन लें बह न उठता थी॥

ग्रया इस कारणा मूसा उस में प्रवेश न कर सका॥ | उस दिन ली वे कूच न करते थे॥ ३८ । इस्रायल् इदं। ख्रीर इखार्शलयों की सारी यात्रा में ऐसा द्वाता के घराने की सारी यात्रा में दिन की तो यहात्रा था कि जब जब बाइ बाइल निवास के जपर से का बाइल , निवास पर स्रीर रात की उसी

## लैव्यव्यवस्था नाम पुस्तक।

(द्वागयलि की विधि)

र् को विलापवाले तंबू में से मूचा को बुलाकर उस से कहा, २। इखाएलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहावा के लिये प्रशु का चढावा चढार ती ं उस का बलिपशु गायवैसों वा भेडबकरियों इन मे से एक का दे। 🚅

🗤 ३। यदि वह गायवैसा में से द्वामवसि करे ता निर्देश्य नर मिलापवाले संब्रू के द्वार पर चकाए कि यदेष्या उसे ग्रहण करे॥ ४। श्रीर वह स्रपना हाथ द्देशमञ्जलपशुको सिर पर टेको ग्रीर वह उस की लिये प्रायश्चित करने की ग्रह्म किया जाएगा ॥ ५। तव वह उस वहरे के। यहावा की साम्दने वाल करे थ्रीर दायन के पुत्र जी याजक है वे लीडू की समीप से जाकर उस घंदी की चारीं थलंगीं पर छिड्के जी मिलापवाले संख्नुको, द्वार त्यर है।। इ.। फिर वह . द्वामबलिपशु की खाल निकालकर उस पशु का टुकडे - दुक हे करें॥ छ। तब द्वादन याक्त के पुत्र वेदी पूर ग्राग रक्खे ग्रीर ग्राग पर लक्डी सजाकर धरें॥ ८। श्रीर हास्त के पुत्र जो याज्ञक है वे सिर श्रीर घरबी समेत पशु के हुकड़ी की उस लक्क पर जी वेदी की थारा पर ट्रोंगी सजाकर धरे॥ ९। थ्रीर बद्द उस की अन्तर्रियों श्रीर पैरी की जल से धीर

विल ग्रीर यदीवा के लिये सुखदायक सुगधवाला च्या ठद्दरे ॥

१०। खीर यदि वह भेडी वा वक्तरी में का द्देशमर्वाल चढार तो निर्देश नर की चढार ॥ १९ । श्रीर बद उस की यदीवा की खारी घेदी की उत्तर-वाली ब्रलंग पर वाल करे ग्रीर दादन के पुत्र जा याजक दे वे उस के लेाडू की वेदी की चारी व्यलंगा पर किङ्की ॥ १२ । क्रीर वद उस को द्वाउ टुक्क करे थ्रीर सिर थ्रीर चरवी की खला करे थ्रीर याजक दन सब की उस लक्ष्मी पर सजाके धरे की वेदी की आगः पर देशों ॥ १३ । ग्रीर वह रंस की खन्तरियों **थ्रीर पैरी को जल से धोर ख्रीर याजक** सब को समीप ले जाकर घेदी पर जलार कि यह द्यामर्खील ग्रीर यद्यात्रा के लिये सुखदायक सुगध-वाला इव्य ठहरे॥

98। थ्रीर यदि घट यदीवा के लिये पवियों मे का ड्रामवाल चढार तो पिडुकों वा कंबूतरी का चढावा चढार ॥ १५ । यासक उस की बेदी के समीप ले जाकर उस का गला मराइके सिर की धड से अलग करे थ्रीर वेदी पर जलाए धीर उस का सारा लेकू उस वेदी की खलंग पर गिराया जार ॥ १६। श्रीर वह उस का ग्रोम मल सहित निकालकर वेदी,की पूरव स्रोर राख डालने के स्थान पर फेंक तब याजक सब की वेदी पर जलार कि सह दोम- दे॥ १०। छीर वह उस की पखें के बीच से फाड़े

२८ । श्रीर वह सीठता था श्रीर श्रवने रथ पर बैठा | हुआ यिशैयाद भविष्यद्वका का पुस्तक पढ़ता था।। रेए। तब प्राप्ता ने फिलिप से कहा निकट जाके इस रथ से मिल जा। ३०। फिलिय ने उस छोर दै। दुवे उस मनुष्य की विशेषाद्य भविष्यद्वस्ता का पुस्तक पक्ते हुए सुना श्रीर कहा क्या खाप जो पक्ते हैं उसे ब्रुक्तते हैं ॥ ३१। उस ने कहा यदि कोई मुक्ते न व्यतावे तो में क्योंकर व्रुक्त स्कू . छीर उस ने फिलिप से विन्ती किई कि चठके मेरे सा वैठिये॥ ३२। धर्मा-पुस्तक का अध्याय जे। वह पढ़ता या यही या कि वह भेड़ की नाई बध होने की पहुचाया गया श्रीर जैसा मेमा अपने राम कतरने हारे के साम्दने खवाल है तैसा उस ने श्रापना मुद्दन खोला॥ ३३ । उस की दीनताई में उस का न्याय नही होने पाया थीर उस के समय के लेगों का वर्णन कीन करेगा क्योंकि उस का प्राया पृचिवी से स्ठाया गया ॥३४। इस पर नपु-सक ने फिलिप से कहा मैं श्राप से विन्ती करता ह भविष्यद्वक्ता यह बात किस के विषय में कहता है ष्यपने विषय में श्रयवा किसी दूसरे के विषय में ॥ ३५ । तय फिलिप ने श्रपना मुंह खोलके थीर धर्मा-पुस्तक के इस वचन से आरभ करके योशु का सुसमा-चार उस की सुनाया॥ ३६। मार्ग में जाते जाते वे किसी पानी के पास पहुचे थीर नपुसक ने कदा देखिये जल है व्यक्तिसमा लेने में मुभे क्या राज है ॥ ३७। [फिलिप ने कहा जो ग्राप सारे मन से विश्वास करते हैं तो हो सकता है . उस ने उत्तर दिया में विश्ठास करता हूं कि योशु खोष्ट ईक्टर का पुत्र है]॥३८। तव उस ने रथ खड़ा करने की खाचा दिई खीर वे दोनों फिलिप श्रीर नपुंसक भी जल मे उतरे श्रीर फिलिप ने उस की व्यक्तिसमा दिया॥ ३९। जव न्ने जल में से कपर श्राये तन्न परमेश्वर का श्रात्मा फिलिय की ले गया श्रीर नपुसक ने उसे फिर नहीं टेखा क्योंकि घट खपने मार्ग पर श्रानन्द करता द्युया चला गया ॥ ४०। परन्तु फिलिप असदोद नगर में पाया गया थीर श्रागे वरुके जब ली कैसरिया नगर में न पहुंचा सब नगरों में सुसमाचार सुनाता गया॥

र्ट, श्रावल जिस की श्रव से प्रमुक्ते शिष्टों की धमकाने श्रीर घात करने के। सांस फूल रही घी महायालक के पास गया।। 🖰 । स्नीर उस से दमेसक नगर की सभासों के नाम पर चिट्टियां मांगीं इस लिये कि यदि कीर्ड मिले क्या पुरुष क्या स्त्रियां जो उस पंच को दें। ती उन्हें बांधे दुर विष्णलीम की ले खावे॥ ३। परन्तु जाते दुर जब घट दमेसक के निकट पहुचा तब ग्रचांचक स्वर्ग से एक ज्योति उस की चारीं ग्रोर चमको ॥ ४ । श्रीर वह भूमि पर ग्रिरा श्रीर रक शब्द सुना की उस में बीला दे शावल दे शावल तु मुक्ते क्यों सताता है॥ ५। उस ने कहा दे प्रमुत् कीन है. प्रभु ने कहा में योशु हूं जिसे तू सताता है पैनें पर सात मारना तेरे सिये कठिन है। 🕻। उस ने कंपित थ्रीर अवंभित हो कहा दे प्रभु तू क्या चाहता है कि मै कहं. प्रभुने उस से कहा उठके नगर मे द्या थ्रीर तुम से कहा जायगा तुमे क्या करना उचित है। 9। श्रीर की मनुष्य उस के संग्र जाते श्रे से चुप खड़े घे कि वे भव्द ता सुनते घे पर किसी की नहीं देखते थे॥ ८। तब शावल मूमि से उठा परन्तु जब श्रपनी श्रांखें खाली तब किसी की न देख सका पर वे उस का दाय पकड़के उसे दमेसक में लाये॥ ए। थ्रीर यह तीन दिन लें नहीं देख सकता था श्रीर न खाता न पीता घा॥

१०। दमेसकं में अनिवाह नाम एक शिष्य था श्रीर प्रभु ने दर्शन में उस से कहा हे अनिवाह . उस ने कहा हे प्रमित्राह . उस ने कहा हे प्रमु देखिये में हू ॥ ११। तब प्रभु ने उस से कहा उठके उस गली में की सीधी कहावती है जा श्रीर यिष्ट्रदा के घर में शावल नाम तारस नगर के एक मनुष्य की ठूंठ क्योंकि देख बह प्रार्थना करता है ॥ ११। श्रीर उस ने दर्शन में यह देखा है कि यनिवाह नाम एक मनुष्य ने भीतर ब्राक्षे उस पर हाथ रखा कि बह दृष्टि पावे॥ १३। अनिवाह ने उत्तर दिया कि है प्रभु में ने बहुतों से इस मनुष्य के विषय में सुना है कि उस ने यिष्ट्रश्लीम में तेरे प्रवित्र लोगों से कितनी बुराई किई है॥ १४। श्रीर

यहां उस की तेरे नाम की सब प्रार्थना करनेहारीं की बांधने का प्रधान याजकों की ग्रीर से ग्राधिकार है। १५। प्रभुने उस से कदा चला ला स्वोकि वह प्रन्यदेशियों ग्रीर राजाग्री ग्रीर दस्रायेल के चन्तानी के आग्नो मेरा नाम पहुचाने की मेरा गक चुना हुआ पात्र है॥ १६। क्योंकि मे उसे यताकाग कि मेरे नाम के लिये उस की कैसा घडा दुख चठाना होगा॥

९७। तब प्रनिवाह ने जाकी उस घर में प्रवेश किया थ्रीर उस पर हाथ रखके कहा दे भाई शायल प्रभु ने अर्थात योशु ने जिस ने उस मार्ग में जिस से तू याता या तुम की दर्शन दिया मुमे भेजा है इस बिये कि तू दृष्टि पांचे श्रीर पवित्र श्रात्मा से परिपूर्य द्दीवे॥ १ में । श्रीर तुरन्त उस की खांखों से किलंके से गिर पडे थ्रीर यह तुरना देखने लगा थ्रीर उठके वपितसमा लिया ग्रीर भाजन करके वल पाया॥

१९। तव शावल कितने दिन दमेसक में के शिष्यों के स्था था॥ २०। थ्रीर बह सुरन्त सभायो र्मगीयुकी कथा सुनाने लगा कि यह ईप्रदरका पुत्र है। २९। ग्रीर सब सुननेदारे विस्मित दे। कदने लगे क्या यह वह नहीं है जिस ने यिद्यालीम में इस नाम की प्रार्थना करनेहारों को नाश किया श्रीर यदां श्रीर वि प्रभु की श्रीर फिरे॥ इसी लिये याया घा कि चन्दे वांधे दुग् प्रधान याजको के स्राग्ने पहुचाचे॥ २२। परन्तु शावल स्रीर भी हुठ दोता गया ग्रीर यदी कीष्ट है इस बात का प्रमाख देको दमेसक में रहनेहारे यिद्वदियों का व्याकुल किया ॥ २३ । जय घहुत दिन यीत गये तय यिहू-दियों ने उसे मार डालने का खायस में विचार किया॥ २४। परन्तु उन की कुमंत्रका प्रावल का जान पही . वे उसे मार डालने की रात थ्रीर दिन फाटकी पर पहरा भी देते थे॥ २५। परन्तु शिखों ने रात का

उस ने क्योंकर मार्ग में प्रमुको देखा या श्रीर प्रमु उस से बीला था थीर क्योंकर उस ने दमेसक में यीश के नाम से खोलके वात किई घी॥ २८। तव वह विस्थालीम से उन के संग खाया जाया करने लगा थ्रीर प्रभु यीशु की नाम से खीलके बात करने लगा ॥ २८ । उस ने यूनानीय भाषा घोलनेदारीं से भी क्षया ग्रीर विवाद किया पर वे उसे भार डालने का यय करने लगे॥ ३०। यद जानके भाई लोग उसे कैसरिया में लाये श्रीर तारस की श्रीर भेजा॥ ३१। से सारे यिट्टांदया और गालील और ग्रामि-

रान में मण्डली की चैन दाता था श्रीर वे सुधर जाती थी श्रीर प्रभु के भव में श्रीर पवित्र श्रातमा की शांति में चलतीं थीं भीर यक जाती थीं॥ ३२। तव पितर सब पवित्र लोगों में फिरते हुए उन्दें। के पास भी श्राया जो लुट्टा नगर में घास करते थे॥ ३३। यदां उम ने गेनिय नाम एक मनुष्य की। पाया जो सहींगी या श्रीर स्नाठ घरस से खाट पर पड़ा हुआ। था॥ ३४ । पितर ने उस से कदा दे नेनिय योगु स्त्रीष्ट सुमें चंगा करता है उठ ग्रीर स्त्रयना विकेशना मुधार . तय यद तुरन्त चठा ॥ ३५ । श्रीर लुट्टा थ्रीर शारीन के सव निवासियों ने उसे देखा

३६। याफो नगर में तयीथा श्रर्थात दर्की नाम एक शिया थी । बद सुक्रमीं श्रीर दानी से जा बद करती घी पूर्ण घी॥ इं । उन दिनों में बह राजी हुई ग्रीर मर गई ग्रीर उन्दें। ने उसे नष्टलाके उपराठी कोठरी में रखा॥ ३८। श्रीर इस लिये कि लुट्टा याफी के निकट था शिप्यों ने यह सुनके कि पितर यदां है दो मनुष्यों की उस पास भेजकी विन्ती किई कि इमारे पास श्राने में विलम्ब न की जिये॥ ३९। तब पितर उठके उन के संग गया थीर जब बद उसे लेकी टोकरे में लटकाकों भीत पर से उतार दिया॥ पहुचा तब वे उसे उस उपरोठी की ठरी में ले गये २६। जब शावल विद्यालीम में पहुचा तब बद्द ॑श्वीर सब बिधवाण राती हुईं श्वीर का कुरते श्वीर शियों से मिल जाने चाहता था थीर ब सब उस से बस्त्र दकी उन के सम दीते हुए बनाती थी उन्दे हरते ये क्योंकि वे उन के शिष्य दोने की प्रतीति दिखाती दुई उस पास राही दुई ॥ ४०। परन्तु नहीं करते थे॥ २९। परन्तु वर्णक्षा इसे ले करके पितर ने सभी की बाहर निकाला ग्रीर घुटने टेकके प्रोरितीं के पास लाया छै। र उन से कट दिया कि प्रार्थना किई और लेख की छे। र फिरके कहा है

उस की उठाया और पवित्र कार्गी और विधवायी को युलाको उसे जीवती दिखाई ॥ ४२। यह यात सारे याफा में जान पड़ी ख़ीर बहुत सागों ने प्रभु पर विज्वास किया॥ ४३। ग्रीर पितर याकी मे श्चिमान नाम किसी चमार के यहां यहुत दिन रहा ॥

१०. के सिरिया में कर्जी लिय नाम गक मनुष्य था जी इसलीय

नाम पलटन का ग्या गतपति या ॥ 🗧। यद सक्त सन था ग्रीर श्रापने मारे घराने समेत ईम्द्रर से हरता या ग्रीर लोगा की बहुत दान देता या ग्रीर नित्य र्फ्रायर से प्रार्थना करता था ॥ ३ । उस ने दिन की तीसरे पदर के निकट दर्शन में प्रत्यन देखा कि ईंग्डर का गक दूरा उस पाम भीतर खाया खीर उस से बाला है कर्णीलिय ॥ ४। उस ने उस की खार ताकफे थ्रीर भयमान दीके कहा है प्रभु व्या है . उस ने उम से कदा तेरी प्रार्थनाए ग्रीर तेरे दान स्मरख के लिये ईंग्र्टर के आगे पहुचे हैं॥ ५। कीर अब मनुष्यों की याफी नगर भेजके शिमीन की जी पितर कघायता है युला ॥ ६। यह णिमान नाम किसी चमार के यहां जिस का घर समुद्र के तीर पर है पादुन है . जो कुछ तुम्मे करना उचित है सी यही सुम से कदेगा॥ ७। जय यह दूत का कर्योलिय से यात करता या चला गया तय उस ने अपने सेयकी म से दो को श्रीर जो उस के यहां लगे रहते श्रे उन में में गक भक्त याद्वा की युलाया॥ 🕻 । श्रीर उन्दी की यय यात मुनाक उन्हें याकी की भेजा ॥

ए। दूसरे दिन ज्योधी वे मार्ग में चलते ये श्रीर नगर के निकट पहुंचे त्यों ही पितर है। पहर के निकट प्रार्थना करने की कीठे पर चढ़ा ॥ १०। तय यर यहुत भृषा दुषा भीर क्षुक खाने चाहता था पर जिस समय घे तैयार फरते थे बद घेनुध दी गया ॥ ११ । श्रीर उस ने स्वर्ग को खुले श्रीर बड़ी चट्टर की नाई किसी पात्र की चार कीनी से बांधे

तयीचा उठ . तय उस ने श्रापनी श्रांखें स्ताली श्रीर उत्तरते देखा ॥ १२ । उस में पृष्टियों के सब चीपाये पितर क्षा देखके उठ येठी ॥ ४१ । उस ने दाघ देके थीर यनपशु श्रीर रेगनेदारे जन्तु श्रीर श्राकाण के पंकी थे॥ १३। खीर एक शब्द उस पास पदुचा कि दे पितर उठ मार थीर खा॥ १४। पितर ने कहा दे प्रभु ऐसान देखे क्यों कि मैं ने कभी के ाई श्रय-वित्र प्राचवा प्रामुद्ध वस्तु नही खाई॥ १५। प्रीर शब्द फिर दूसरी बेर उस पास पहुचा कि जा सुक र्द्यव्याने गुढ़ किया दै उस की तू अगुड़ मत कहा। १६। यह तीन बार हुआ तब बह पात्र फिर स्वर्ग पर उठा लिया गया ॥

> १७। जिस समय पितर श्रपने मन मे दुवधा करता था कि यह दर्शन जी में ने देखा है क्या है देखा वे मनुष्य का कर्ली लिय की खाँर से भेने गये घे शिमान के घर का ठिकाना पा करके डेवड़ी पर पाई हुए ॥ ९८ । थ्रीर वृकारके पूछते ये वका शिमोन को पितर कलावता है यहां पाटुन है॥ १९ । यितर उस दर्शन के विषय में से। चता ही घा कि श्रात्मा ने उस से कहा देख तीन मनुष्य तुमें ढूक़ते है ॥ २०। पर तू चठके चतर जा थीर उन के का वेखटके चला जा क्यों कि में ने उन्हें भेजा है। २१। तब पितर ने **चन मनुष्यों के पास जा कर्जीलिय की ग्रोर से उस** पास भेने गये घे उत्तरके कहा देखो जिसे सुम द्रुटते द्यां से में इ तुम किस कारण से श्राये दे। ॥ २२ । वे घोले फर्गोलिय शतपति ना धर्मी मनुष्य श्रीर् ईज्यर में डरनेदारा थ्रीर मारे विदूदी लेगों। में मुख्यात है उस का, गक पवित्र दूत से श्राद्मा दिई गई कि स्राप की ष्रपने घर में युलाको श्राप से वात सुने ॥ २३ । तब पितर ने उन्दें भीतर युलाके उन की पदुनई किई थ्रीर दूसरे दिन यह उन के स्नागया श्रीर याफी के भारतों में से कितने उस के साथ देा सिये॥

२४ । दूसरे दिन उन्हों ने कैसरिया में प्रवेश किया पीर कर्योलिय श्रपने कुटुवों थीर प्रिय मित्री का एकट्ठे युलाके उन की घाट जाइता था॥ २५ । अय पितर भोतर ग्राता था तब कर्गीलिय उस से क्षामिला और पांशां पड़को प्रशाम किया॥ २६ । परन्तु पितर ने उस की उठाके कदा खड़ा दी मे हुए चीर पृष्टियो की ग्रोर लटकाये हुए ग्रापनी ग्रोर ग्राप भी मनुष्य हू॥ २७। ग्रीर यह उस के सम

वातचीत करता दुखा भीतर गया खीर घट्टत लेगों। को एकट्ठे पाया॥ २८। श्रीर उन से कहा तुम जानते हो कि ग्रन्यदेशी की संगति करना ग्रथवा चस को यहाँ जाना यिहूदी मनुष्य का बिर्जित है परन्तु ईश्वर ने मुक्ते बताया है कि तू किसी मनुष्य क्ता अपवित्र अधवा अशुद्ध मत कर ॥ १९ । इस लिये मे जो वुलाया गया ती इस के विनद्व शुरू न कहके चला याया सा मै पूछता हू कि तुम्हों ने किस वात के लिये मुक्ते बुलाया है ॥ ३०। कर्योलिय ने कहा चार दिन दुर कि मै इस घड़ी ला उपवास करता था स्रोर तोसरे पहर स्रपने घर मे प्रार्थना करता या कि देखी एक पुष्प चमकता बस्त्र पींचने दुर मेरे स्नागे खडा दुस्रा । ३१। स्नीर बाला दे कर्खीलिय तैरो प्रार्थना सुनी गई है श्रीर तेरे दान ईक्टर के आगे समरण किये गये है। ३२। इस लिये याफी नगर भेजके शिमीन की जी पितर कहावता है बुला . वह समुद्र को तीर पर शिमोन चमार के घर में पाहुन है . वह ग्राके तुक्त से वात करेगा ॥ ३३ । तब मै ने तुरन्त क्याय के पास भेजा क्षीर स्नाप ने अच्छा किया जा स्नाये है सा ग्रव ईश्वर ने जा क्षुरु श्राप की श्राज्ञा दिई है सोई सुनने की इम सव यहां ईग्रवर के साम्हने है।

३४। तब पितर ने मुद्द खालको कहा मुक्ते सच-मुच व्रभ पडता है कि ईश्वर मुद्द देखा विचार करनेहारा नहीं है॥ ३४। परन्तु हर एक देश की लेगों में जो उस से डरता है थ्रार धर्म के कार्य करता है से। उस से ग्रहरण किया जाता है ॥ ३६। उस ने बह बचन तुम्हों की पास भेला है जा उस ने इस्रायेल को सन्तानों के पास भेजा स्राचीत् योशु खीष्ट के द्वारा से जो सभी का प्रमु है श्रांति का मुसमाचार सुनाया ॥ ३७ । तुम वह बात जानते हो जो उस वर्षातसमा के पोळे जिस का योद्दन ने सपदेश किया गालील से स्नारभ कर सारे यिहूदिया से फैल गई॥ ३८। स्रधीत् नासरत नगर के यीक्ष के विषय मे क्योंकर ईश्वर ने उस की पवित्र श्रारता श्रीर सामर्थ

क्योंकि ईश्वर उस की संग्रा था ॥ ३९ । ग्रीर हम उन सव कामों के सादी हैं जा उस ने पितृदियों के देश में खैर विष्यालीम में भी किये जिसे लोगों ने काठ पर लटकाके मार ढाला ॥ ४०। उस की ईश्टर ने तीसरे दिन जिला उठाया खीर उस की प्रगट दोने दिया ॥ ४१ । सब लोगो के ग्रागे नहीं परन्तु सावियों के आगे जिन्हें ईश्वर ने पहिले से ठहराया या अर्थात इसा की खारो जिन्दों ने उस के मृतकों में से जी उठने के पीके उस के संग स्वाया और पीया ॥ ४२। श्रीर उस ने हमा का खाला दिई कि लागों का उपदेश श्रीर साची देश्रो कि वही है जिस की ईंग्वर ने जीवतीं थैार मृतकों का न्यायी ठहराया है ॥ ४३ । उस पर सारे भविष्यहुक्ता साक्षी देते है कि जी कोई उस पर विश्वास करे से उस के नाम के द्वारा पापसेविन पावेशा ॥

४४। पितर यह वात कहता ही था कि पवित्र श्रात्मा वचन के सब धुननेदारीं पर पड़ा॥ ४५। थ्रीर खतना किये हुए विद्यासी जितने पितर के संग श्राये घे विस्मित हुए कि श्रन्यदेशियों पर भी पवित्र श्रात्मा का दान उंडेला गया है॥ ४६। क्योंकि उन्हों ने उन्हें श्रनेक बेर्गलयां वालते ग्रीर ईश्वर की महिमा करते सुना ॥ ४९। इस पर पितर ने कहा वया कोई जल को रीक सकता है कि इन लेगों की जिन्ही ने छमारी नाई पवित्र स्नात्मा पाया है वर्पातसमा न दिया जावे॥ ४८। ग्रीर उस ने ग्राज्ञा दिई कि उन्हे प्रभु के नाम से वर्षांमसमा दिया जाय . तव उन्हो ने उस से कई एक दिन ठएर जाने की विन्ती किई॥

११ जो प्रेरित श्रीर भाई लोग ग्रिष्टू-दिया में थे उन्दें। ने सुना कि स्रन्यदेशिया ने भी ईश्वर का वचन ग्रद्ध किया है। २। ग्रीर सब पितर यिक्शलीम की गया तब खतना किये पुर लेगा उस से विवाद करने लगे॥ ३। श्रीर वाले तूने खतनादीन लागा के यदां जाको उन की वा खाया ॥ 🞖 । तब पितर ने खारभ कर एक खार चे क्रिमियेक किया थीर वह भलाई करता थीर से उन्हें कह सुनाया॥ ५। कि मै याफी नगर में सभा को को शैतान से पेरे जाते थे चगा करता फिरा प्रार्थना करता था श्रीर बेसुध होके एक दर्शन अर्थात

स्यां पर में चार कोनों से लटकाई हुई घड़ी चट्टर किया देश हैं। खुपस टापू श्रीर श्रन्तीरितया नगर की नाई किसी पात्र की उत्तरते देखा श्रीर घट मेरे ली फिरते हुए किसी श्रीर की नही केवल पिटूर्दियों पाम ले। प्राया ॥ ६। में ने उस की ग्रीर ताककी की धचन सुनाया ॥ २०। परन्तु उन में से कितने देख लिया खीर पृष्टियी के चीपायों थीर यनपशुक्री कुवी थीर कुरीनिय मनुष्य थे की अन्तीरितया में आके श्रीर रेगनेटारे बन्तुको की कीर क्राकाण के पहिंची यूनानियों से बात करने कार प्रभु यीशु का सुसमाचार को देखा॥ ९। थ्रीर एक ग्रद्ध मुना ले। सुक मे व्याला ह पितर उठ मार थ्रीर स्ता ॥ ८। मे ने कहा ए प्रभु ऐसा न दीये क्वोंकि कोई अपियत्र अणया प्रशृह यन्तु मेरे मुद्र में कभी नहीं गर्दे॥ ए। परन्तु गळ ने दूमरी घेर स्वर्ग मे मुक्ते उत्तर दिया कि जो क्क ईंग्डर ने गुह किया है उस की तू श्रगुह मत कर ॥ १० । यह तीन घार पुत्रा सब मेंब सुँह फिर म्यर्ग पर ग्रीचा गया ॥ १९। थ्रीर देखा सुरना तीन मनुष्य जो फैसरिया से मेरे पान भेजे गये घे जिम घर में मे घा उम घर पर था पहुचे॥ १२। तय कात्मा ने मुक्त से उन के मंग घेराटके चले जाने की कथा श्रीर ये छ. भाई भी मेरे मंग्र गये थीर हम ने उस मनुष्य के घर में प्रवेश किया॥ १३। थीर उस ने इस बताया कि उम ने क्योकर श्रापने घर से एक दूत की यहे दुए देखाचा तो उम में घीला कि मनुष्यों की याँका नगर भेजके जिमान की जी पितर कदावता दें युला ॥ १४ । घद तुक्त से वार्त करेगा जिन के द्वारा ग्रेथीर तेरा सारा घराना श्राम पार्व॥ १५। सय में यात करने लगा तय पवित्र प्रात्मा जिम रीति में खारभ में इमां पर पहा उमी रीति से उन्दें। पर भी पड़ा॥ १६। तय में ने प्रभुका घचन म्मरम किया कि उस ने कहा योष्टन ने जल से घप-तिसमा दिया परन्तु तुम्हे पवित्र श्रात्मा मे वपतिममा दिया जायगा॥ १९। से जब कि ईण्वर ने प्रभु योश स्त्रीष्ट पर विश्वास करनेहारी की जैसे हमी की तैसे उन्हों की भी रक्तरां दान दिया ता मे कीन घा कि में र्रंग्यर की रोक मकता॥ १८। ये यद सुनके चुप तुर खीर यद कणके ईंग्यर की म्तुति करने लगे कि तय तो ईण्वर ने प्रान्यदेशियों की भी पण्चाताप दान किया है कि वे बीव ॥

मुनाने लगे॥ २१। श्रीर प्रभु का दाय उन की संग चा थ्रीर बहुत लाग विक्वाम करके प्रभु की ग्रीर फिरे ॥ २२ । तव उन के विषय में वह वात ग्रिय-शक्तीम में की महली के काना में पहुंची ख्रीर उन्हों ने घर्णया के। भेजा कि यह श्रनीयिया ने। जाय॥ २३ । यह सय पहुचा छीर ईग्वर के ग्रनुग्रह की देखा तब खानन्दित हुखा खाँर सभा की उपदेश दिया कि मन की अभिलापा संहित १मु से मिले रदे। ॥ २४ । घ्योंकि यह भला मनुष्य ख्रीर पवित्र श्रात्मा श्रीर विश्वास से परिपूर्ण या . श्रीर बहुत लाग प्रभु से मिल गये॥ २५। तव वर्षवा शावल की ठूंडने के लिये तारस की गया ॥ २६ । श्रीर घट उस की पाके श्रन्तिखिया में लाया श्रीर वे दोनी जन वरस भर मंडली से एकट्ठे देशते थे श्रीर वहुत लेशों क्री उपदेश देते थे थीर शिष्य लीग परिले प्रानी-दिवया में र्स्तीष्ट्रियान कहलाये॥

। उन दिनों से कई गक भविष्यद्वक्ता यिरू-ग्रलीम **से ग्रन्ते**खिया में ग्राये॥ २८। उन में से श्रागाय नाम एक जन ने उठके श्रात्मा की शिक्षा से यताया कि सारे संसार में यहा श्रकाल पहेगा श्रीर वट श्रकाल क्लीदिय कींगर की समय में पड़ा। २९। तय शिष्यो ने हर एक ग्रापनी ग्रापनी सपति के प्रनुसार यिट्टादिया में रहनेदारे भाइयें की सेव-कार्ड के रिाये कुछ भेजने की ठएराया ॥ ३० । श्रीर उन्दों ने यही किया अर्थात् वर्णवा श्रीर शावल के द्वाष प्राचीना के पास कुळे भेजा॥

१२ जिस् समय धेरीद राजा ने मण्डली के कई एक जना की दुख हेने की उन पर दाघ बढाये॥ २। उस ने योद्यन की १९। स्तिकान के कारण जी क्रीण पुत्रातिस के भाई याकूय की खड़्न से मार डाला ॥ ३। क्रीर हेतु से की लोग तितर वितर हुए थे उन्हों ने फीनी- जब उस ने देखा कि यिहूदी लेगा इस से प्रसन्न होते हैं तब उस ने पितर की। भी पकड़ा श्रीर श्राखमीरी राटी के पर्स्व को दिन घे॥ 🞖 । श्रीर उस ने उसे पक्षड्के अन्दीगृह में डाला श्रीर चार चार याहाओं के चार पहरी में मेंप दिया कि से उस की रखें थ्रीर उस की निस्तार पर्व्य के पीछे लोगों के थागे निकाल लाने की इच्छा करता था।

**५**। से पितर वन्दीगृद में पहरे में रहता था परन्तु महली लीं लगाके वस के लिये ईश्वर से प्रार्थना करती थी॥ ६। श्रीर जब हेरीद उसे निकाल लाने पर था उसी रात पितर दे। योद्वास्त्री के बीच मे दो जंजीरी से बंधा दुषा सेता या ग्रीर पद्दस्य द्वार के ब्रागे बन्दीगृह की रवा करते थे॥ ९। ग्रीर देखे। परमेध्वर कार्यक दूत थ्रा खडा घुया थीर क्रीठरी में ज्योति चमकी जीत उस ने पितर के पत्तर पर द्वाथ मारके उसे जगाके कदा शीघ्र उठ. तव उस की जजीर उस के हाथों से गिर पड़ीं। ८। दूत ने उस से कहा कमर बांध श्रीर श्रापने जूते पहिन से श्रीर उस ने वैद्या किया . तब उस से कहा श्रपना वस्त ग्रोठको मेरे पीके हा ले॥ ए। ग्रीर वह निकलके उस के पीछे अलने लगा थै।र नहीं जानता था कि जो दूत से किया जाता है से। सत्य है परन्तु समभता था कि मै दर्शन देखता हू॥ १०। परन्तु वे पहिले थार दूसरे पहरे में से निकले थार नगर में जाने के लोधे के फाटक पर पहुंचे जा श्राप से श्राप उन के लिये खुल गया श्रीर वे निकलके एक गली के श्रना लें बढ़े श्रीर तुरन्त दूत पितर के पास से चला गया ॥ ११। तब पितर की चेत धुया थ्रीर उस ने कहा प्रव में निश्चय जानता ह कि प्रमुने श्रापना दूत भेजा है श्रीर मुक्ते हेराद के दाष से श्रीर सब बातों से जिन की खास विदृदी स्रोग देखते घे हुड़ाया है।

१२ । श्रीर यह जानके वह योदन जो मार्क कहा-वता है तिस की माता मरियम के घर पर श्राया जर्दा वदुत लेगा एकट्टे दुए प्रार्थना करते थे ॥ १३। बब पितर डेबड़ी के द्वार पर खटखटाया तब रोदा

मारे द्वार न खीला परन्तु भीतर दीड़के बताया कि पितर द्वार पर खड़ा हैं॥ १५। उन्दें। ने उस से कहा तू वाराची है परन्तु वट दृढता से वाली कि रेसा ही है. तब उन्हों ने कहा उस का दूत है। १६ । परन्तु पितर खटखटाता रहा श्रीर वे द्वार खोलके उर्वे देखके विस्मित हुए ॥ १९ । तब उस ने द्वाध से उन्दे लुप रहने का सैन किया थार उन से कहा कि प्रभु क्योंकर उस की वन्दीगृद में से बाहर लाया था ग्रीर बीला यह बाते याकूव से ग्रीर भाइयों से कह दीजिया तब निकलके दूसरे स्थान क्री गया॥

१८। विहान दुर योहायों में बड़ी घवराइट द्दीने लगी कि पितर वया दुखा॥ १९। जय देराद ने उसे ढूंढा थार नहीं पाया तब पदस्या की जाचके श्राचा किई कि वे वध किये जायें. तब यिह्दिया से कैसरिया की गया यौर वहा रहा ॥

२०। हेरीद की सार ग्री सीदान के लेगी से लंडने का मन या परन्तु थे एक चित्त है। के उस पास श्राये श्रीर वलास्त की जी राजा के शयनस्थान का ग्रध्यत या मनाके मिलाप चारा क्योंकि राजा के देश से उन के देश का पालन दोता था ॥ २१। थीर उद्याये दुर दिन में देरीद ने राजवस्त्र परिनको सिदासन पर बैठकी उन्दे। की कथा सुनाई ॥ २२ । थ्रीर लोग पुकार चठे कि ईश्वर का थब्द दे मनुष्य का नहीं ॥ २३ । तब परमेश्वर के एक दूत ने तुरना उस की मारा क्योंकि उस ने ईप्रवर की स्तृति न किई थै।र कीड़े उस की खा गये थीर उस ने प्रास क्रीड़ दिया॥ २४ । परन्तु ईश्वर का बचन अधिक श्रधिक फैलता गया n

२५। जब वर्णवा ग्रीर शावल ने वह सेवकाई पूरी किई घी तब वे योदन की भी जी मार्क कहा-वता था स्मा लेके यिष्यलीस से लैटि॥

१३. त्र्यन्ते खिया में की मण्डली में कितने भविष्यद्वका नाम एक दासी सुंप चाप सुनने की खाई॥ १४। श्रीर उपदेशक थे वर्षात् वर्णका श्रीर शिमियान जी थीर पितर का ग्रब्द पद्यामके उस ने भ्रानन्द के निगर कदायता है थ्रार कुरीनीय लूकिय सीर

चै। चार्ड के राजा चेराद का दूधभाई मनदेम थीर | घर में प्रवेश करके बैठ गये। १४। श्रीर व्यवस्था शावल ॥ २ । जिस समय वे सपवास सहित प्रमु की सेवा करते चे पवित्र श्रात्मा ने कदा में ने वर्णवा थीर शावल की जिस काम के लिये वुलाया है उस काम के निमित्त उन्दें मेरे लिये ग्रला करो ॥ ३। तव उन्हों ने उपवास श्रीर प्रार्थना करके श्रीर उन पर द्वाच रखके उन्दे विदा किया ॥

४। से वे पवित्र खास्मा के भेने दुर सित्रकिया नगर की गये थीर वहां से जहाज पर क्प्रस टापू को चले ॥ ५ । श्रीर सालामी नगर में पहुचके उन्हों ने ईंग्वर का वचन यिट्टदियों की सभाग्रीं में प्रचार किया थ्रीर योदन भी सेवक दोको उन की संग्र था। ६ । बीर उन्हों ने उस टायू के बीच से पाफी नगर लीं पहुंचके एक टोन्धे की पाया की भूठा भविष्य-हुक्ता श्रीर विद्वदी था जिस का नाम खरवीश था॥ **9 । वह सिक्टिंग पायल प्रधान के संग्र या जी युद्धि-**मान पुरुष था . उस ने वर्षवा श्रीर शावल की श्रपने पास खुलाके ईश्वर का वचन मुनने चादा ॥ ८। परन्तु इलुमा टोन्दा कि उस के नाम का यदी ष्रर्थ है उन का साम्रा करके प्रधान की विश्वास की ग्रीर से वदकाने चाहता था ॥ ए। तव ग्रावल खर्षात् पावल ने पवित्र खात्मा से परिपूर्ण दोको खीर उस की स्रोर ताकके कहा ॥ १०। है सारे कपट ग्रीर सब कुचाल से भरे हुए श्रीतान के पुत्र सकल धर्म के बैरी क्या तू प्रभुं के सीधे मार्गी की टेका करना न क्रोहेगा ॥ १९। श्रव देख प्रमु का दाय तुम पर है थीर तू कितने समय ली श्रंधा दोगा ग्रीर मूर्ण की न देखेगा . सुरन्त धुन्धलाई ग्रीर ग्रंधकार उस पर पड़ा ग्रीर वह इधर उधर टटोलने लगा कि लेगा उस का दाय पकर्ड ॥ १२। तब प्रधान ने जा दुआ था से देखके प्रमुक्ते उपदेश से श्रचभित हो विश्वास किया ॥

१३। पायल थ्रीर उस के संगी पाफी से जहाल खीलकी प्रफुलिया देश की प्राा नगर में आये परन्तु योद्दन उन्हें क्रोडके यिक्शलीम की लैट गया॥ १४।

ब्रीर भविष्यहक्ताक्षां के एस्तक के पढ़े जाने के पीके सभा के ग्रध्यकों ने उन के पास करला भेजा कि दे भाइया यदि लागां के लिये उपदेश की काई बात श्राप लोगों के पास दोय ते। किंदिये॥ १६ । तव पावल ने खड़ा दोको थार दाध से सैन करके कदा दे इस्रायेली लागा श्रीर ईश्वर से हरनेहारा सुना॥ १९। इन इस्रायेली लोगों को ईश्वर ने इमारे पितरों की चुन लिया थ्रीर इन लोगों के मिश्र देश में परनेशी दोते हुए उन्हें ऊच पद दिया थ्रीर वलवन्त भुवा से उस देश में से निकाल लिया॥ १८। ग्रीर वस ने चालीस एक वरस जंगल में उन का निट्याह किया॥ १९। थ्रीर कनान देश में सात राज्य के लोगों की नाथ करके उन का देश चिट्टियां डलवाके उन की बांट दिया॥ २०। इस की पीछे उस ने साहे चार सा वरस के ग्रटकल शमुरल भविष्यद्वक्ता लीं चन्हे न्याय करनेद्वारे दिये ॥ २१ । उस समय से उन्हीं ने राजा चाहा थ्रीर ईश्वर ने चालीस घरस लें विन्या-मीन के कुल के एक मनुष्य अर्थात् कीश के पुत्र शावल को उन्हें दिया॥ २२। श्रीर उस की श्रलग करके उस ने उन्हा के लिये दाजद की राजा होने की। उठाया जिस के विषय में उस ने सासी देके कहा मैं ने यिशी का पुत्र दासद श्रपने मन के श्रनुसार एक मनुष्य पाया है जा मेरी सारी इच्छा की पूरी करेगा॥ रेंदे। इसी के वश में से ईश्वर ने प्रतिचा के अनु-सार इस्रायेल के लिये एक त्रारणकर्ता खर्थात् यीशु के। उठाया॥ २४। पर उस के छाने के छात्रो योइन ने सव इस्रायेली लेगों की पश्चाताप के वर्णातसमा का चपदेश दिया॥ २५। श्रीर योद्दन जव श्रपनी दीह पूरी करता था तब वीला तुम ध्या सममते हा मै कीन हूं. मै वह नहीं हू परन्तु टेखें। मेरे पीहे एक खाता है जिस के पांधे की जूती में खोलने के योग्य नहीं हू॥

र्दि। हे भाइया तुम जी इवाहीम के वैंश की सन्तान हो श्रीर तुम्हों में जी ईश्वर से हरनेहारे ही तुम्हारे पास इस त्राम की क्या मेजी गई है॥ २०। क्रीर प्रशा से आगे वढ़के वे पिसिटिया देश के अन्ते- वियोकि यिक्शलीम के निवासियों ने थ्रीर उन के खिया नगर में पहुंचे और विश्राम के दिन सभा के प्रधानों ने पीशु की न पहचानके सस का

चन्हों ने यध के याग्य कोई दोप उस में न पाया तीभी पिलात से विन्ती किई कि वह घात किया काय ॥ रेए । क्रीर, जब उन्दों ने उस के विषय से लिखी - दुई स्व घाते पूरी किई घीं तब उसे काठ पर से उतारको कवर में रखा ॥ ३०। परन्तु ईप्रवर ने उसे मृतकों में से उठाया॥ ३१। थ्रीर उस ने बहुत दिन उन्हों की की उस की संग गालील से यिष्यालीम मे खाये चे दर्शन दिया श्रीर वे लोगों के पास उस के साक्षी हैं॥ ३२। इस उस प्रतिचा का जी पितरी से किई गई तुम्हे सुसमाचार सुनाते है ॥ ३३। कि ईक्टर ने योशुको उठाने में यह प्रतिचा उन के उन्तानों के श्रर्थात् इमी के लिये पूरी किई है जैसा दूसरे गीत में भी लिखा है कि तू मेरा पुत्र है मैं ने स्रोज ही तुभी जन्म दिया है ॥ ३४ । स्रीर उस की श्रवल कृषा किई से तुम पर कदंगा॥ ३५। इस लिये उसे ने दूसरे एक गीत में भी कहा है कि तू अपने पवित्र जन की सहने न देशा॥ ३६। दाकद तो ईश्वर की इच्छा से प्रपने समय के लोगों की सेवा करके से गया और प्रयने पितरी में मिला थीर सह गया॥ ३९। परन्तु जिस की ईश्वर ने जिला चठाया यह नहीं सह गया॥ ३८। इस लिये दे भाइया जाना कि इसी के द्वारा पापमाचन की क्या तुम की सुनाई जाती है। ३९। ग्रीर इसी को देतु से एर एक विश्वासी जन सब वातीं से निर्देश ठद्धराया जाता है जिन से तुम मूसा की व्यवस्था के देतु से निर्दीप नदीं ठहर सकते थे॥ 80 । इस लिये चैाकस रहा कि जी मिट्राव्यद्वस्तायों के पुस्तक में कहा गया है से तुम पर न पड़े॥ ४१। कि दे निन्दको देखे। थ्रीर ग्रचमित हा श्रीर लोप हो जास्रो क्योंकि में तुम्हारे दिना में एक काम काता हू ऐसा काम कि यदि कीई तुम से उस का वर्णन करे ता तुम जमी प्रतीति न करोगे॥

करने से भविष्यद्वक्ताक्षीं की खातें भी जो हर एक | निकलते ग्रे तब अन्यदेशियों ने खिन्ती किई कि यह विषामवार पढ़ी जाती हैं पूरी किई ॥ २८ । थीर वाते श्राले विषामवार हम से कही जायें ॥ ४३ । श्रीर जब सभा उठ गई तब यिद्ददियों में से श्रीर भक्तिमान यिद्भदीय मतावलिम्वयी में से घष्टत लेगा पावल थी। वर्णवा के पीछे हा लिये शीर उन्हें ने उन से वाते करके उन्हे समकाया कि ईम्बर के श्रनुग्रह में बने रहे। ॥

४४। स्राले विश्वामवार नगर के प्राय सव लेगा र्इंग्वर का वचन सुनने की ग्कट्टे ग्राये॥ ४५। परन्तु यिट्दी साग भीड़ का देखके डाट से भर गये और विवाद थे। निन्दा करते हुए पावल की वातें के बिक्ट बोलने लगे ॥ ४६ । तब पाघल श्रीर वर्णवा ने साध्य करके कहा श्रवाय या कि ईश्वर का वचन पहिले सुम्हीं से कदा जाय परन्तु जब कि सुम उसे दूर करते है। थ्रीर अपने तर्द अनन्त जीवन के अयोज्य ठिएराते हा देखा छम अन्यदेशियों की स्रोर फिरते ने जो उस की मृतकों में से उठाया थीर वह कभी सड़ हैं। ४९। क्योंकि परमेण्टर ने इसे यूं झें श्राजा न जायगा इस लिये यू कहा है कि मैं ने दाजद पर दिई है कि मैं ने तुम्ने श्रन्यदेशियों की ज्योति ठप्टराई है कि तू पृथियों के अन्त सी त्रागकर्ता देवि ॥ ४८ । तब ग्रन्यदेशी लाग जा सुनते शे ग्रानिदत हुए थीर प्रभु के अचन की बढ़ाई करने लगे खीर जितने लेगा अनन्त जीवन के लिये ठएराये गये घे उन्दे। ने विक्रदाच किया ॥ ४९। तव प्रमु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा॥ ५०। परन्तु यिद्वदिया ने भक्तिमती श्रीर कुलवन्ती स्त्रियों की श्रीर नगर के वहें लोगों की उसकाया थैं।र पायल थैं।र वर्णया पर उपद्रय करयाके उन्दे ग्रपने सिवानों में से निकाल दिया॥ ५१। तब वे उन के विकट्ट ग्रापने पांची की धूल भाडके इक्रोनिया नगर में स्राये॥ ५२। स्त्रीर चिष्य लोग श्रानन्द से श्रीर पवित्र स्नात्मा से पूर्ण दुर॥

१८० दुकी निया में उन्हों ने यिह वियो के सभा की घर में ग्क संग प्रवेश किया श्रीर ऐसी वाते किहें कि यिद्वदियों श्रीर यूनानिया में से भी बहुत लोगी ने खिखास किया ॥ २ । परन्तु न माननेहारे यिद्वृदियों ने ग्रान्य-४२। जब यहूदी लोग सभा को घर में से दिशियों की मन भाइयों के विकह उसकाये थीर खुरे

कर दियें॥ ३। की उन्हों ने प्रमु के भरेखे की जपने जानुग्रह के हकन पर साकी हेता था छीर उन के हाथों से किन्द छीर जहुत काम करवाता था साहस के वात करते हुए बहुत दिन विताये॥ ४। छीर नगर के लोगा विभिन्न हुए छीर कितने तो पिट्टियों के साथ छी। ५। परन्तु जब जन्यरेशियों छीर पिट्टियों ने भी जपने प्रधानों के सग उन को दुर्दशा करने छीर उन्हें पत्थर-वाह करने की हला किया॥ ६। तब व जान गये छीर जुकाखोनिया रेश के जुस्त्रा छीर दर्वी नगरें। में छीर जासपास के देश में भाग गये॥ ९। छीर वहां सुसमाचार प्रचार करने लगे॥

ा लुस्ता में एक मनुष्य पांछों का निर्धत बैठा या जो खपनी माता के गर्भ ही से लंगड़ा था खार कभी नहीं चला था ॥ ए। यह पायल को बात करते मुनता था खार उस ने उस की खार ताकके देखा कि इस की खंगा किये जाने का विश्वास है॥ १०। खार बड़े शब्द से कहा खपने पांछों पर सीधा यहा हो। तब वह कूटने खार फिरने लगा॥

१९। पायल ने ना किया या उसे देखके लोगी ने लुकाष्ट्रानीय भाषा में कर्चे ग्रव्ट से कहा देवााग मनुष्यों के समान दें के दमारे पास उत्तर थाये है। १२ । श्रीर उन्दों ने वर्णया की कूचितर थार पावल की इर्मि कहा क्योंकि वद वात करने में मुख्य था। १३। खीर चूपितर की उन की नगर की साम्दने पा वस का यासक वैसों को ग्रीर फूसों के धारों की फाटकों पर लाके लागों के छग छलिदान किया चाहता था ॥ १४ । परन्तु प्रेरितीं ने अर्थात वर्णधा थ्रीर पावल ने यह सुनके श्रापने कपडे फाडे थ्रीर लोगों की खोर लयक गये खार पुकारके वाले। १४। हे मनुष्या यह क्यां करते हा . हम भी तुम्हारे रमान दु ख सुख भागी मनुष्य है छीर तुम्हें सुसमाचार युनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ विषयों से जीवते ईश्वर की खार फिरा जिस ने स्वर्ग थ्री पृथिबी थ्री समुद्र कीर सब कुछ जा उन में है बनाया॥ १६। उस ने बीती हुई पीढ़ियों में सब देशों के लोगों की अपने

कर दियें॥ ३। से उन्हों ने प्रमु के भरेश की खपने | अपने की विना साकी नहीं रख होड़ा है कि वह अनुग्रह के वसन पर साकी हेता था श्रीर उन के भलाई किया करता भीर याकाश से वर्षा थीर फल- हाशों से चिन्द थीर यहुत काम करवाता था सहस विन्त ख़िता करता है। ए वह कहने से उन्हों ने लागों की काठनता से रोका कि व उन के आगे के साथ थी। ५। वित्रां ने लागों की काठनता से रोका कि व उन के आगे के साथ थी। ५। वित्रांन न कर्र।

े १९ । परन्तु कितने यिष्ट्रदियों ने अन्तेखिया छै। र इक्षेतिया में आके सोगो की मनाया छै।र पायल की पत्यरखाद किया छै।र यह सममके कि यह मर गया है उम्र नगर के याहर घमीट से गये॥ २०। परन्तु चय शिप्य लोग उम्र पाम धिर आये तब उम्र ने उठके नगर में प्रविश किया छै।र दूसरे दिन वर्शवा के सग दर्शी की गया॥

२१। जय उन्दों ने उस नगर के लोगों की सुसमाचार सुनाया श्रीर यहुतीं की शिष्य किया था तम है तुस्त्रा थार इक्तानिया थार अन्तेश्विया की लैं। है । पैर पद उपनेश करते दुर कि विक्वास में यने रहा थीर कि इसे वड़े क्रोश से ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना देशा शियों के सन के। स्थिर करते गये ॥ २३ । श्रीर घर एक मब्दली से प्राचीनें की उन पर ठदराके उन्दें। ने उपवास सहित प्रार्थना करके उन्दें प्रभु के द्राध सींपा विस पर उन्दें। ने विश्वास किया था ॥ २४ । श्रीर पिसिदिया से हाके वे पफुलिया में खाये॥ 🙌 । खीर पर्गा में वचन सुनाके ष्यातासिया नगर की गये। १६। थीर बहाँ से बे बराब पर श्रन्तेखिया की चले बर्दा में वे उस काम की लिये जी उन्हों ने पूरा किया घा ईश्वर की अनु-ग्रष्ट पर सेंपि गये घे॥ २९। बद्धां पहुंचकी स्रीर मगडली की एकट्टी करके उन्हों ने यताया कि ईश्वर ने उन्दों के साथ कैसे वड़े काम किये थे श्रीर कि **उस ने प्रन्य**रेशियों के लिये विश्वास का द्वार खीला था॥ २८। थ्रीर उन्हों ने यहां शिष्यों के समक्ष्र दिन विताये॥

खोर सब कुछ की उन में है बनाया॥ १६। उस ने १५० कितने सीरा यिद्वादिया से खाके धीती हुई पीढ़ियों में सब देशों की लोगों की खपने आपने सागों में चलने दिया॥ १९। तैंगों उस ने लगे कि स्ना मुसा की रीति के ख्रनुसार तुम्हारा

चन्दों ने बध की येारय कोई दीप उस में न पाया ताभी पिलात से विन्ती किई कि वह चात किया जाय ॥ २९ । थीर, जब उन्हों ने उस के विषय मे लिखी हुई स्व वार्त पूरी किई घी तब उसे काठ पर से उतारको कवर में रखा ॥ ३०। परन्तु ईश्वर ग्रान्ग्रह में वने रदी ॥ ने उसे मृतकों में से सठाया ॥ ३१ । श्रीर उस ने हे भाइया जाना कि इसी के द्वारा पापमाचन की कया तुम को धुनाई जाती है।। ३ए। ग्रीर इसी को हेतु से हर एक जिल्ह्याची जन सब वातीं से निर्दीप ठहराया जाता है जिन से तुम मूसा की व्यवस्था के हेतु से निर्दीष नहीं ठहर सकते थे॥ ४०। इस लिये चैकिस रहा कि जी मित्रव्यद्वकाओं के पुस्तक में कचा गया है से। तुम घर न पड़े॥ ४१। कि हे निन्दकी देखी थीर ग्राचीमत है। ग्रीर सोप हो जास्रो क्योंकि मै तुम्हारे दिना में एक काम करता हू ऐसा काम कि यदि कोई तुम से उस का वर्शन करे ता तुम कभी प्रतीति न करागे॥

करने में भविष्यद्वक्ताओं की बाते भी जो दर रक | निकलते ये तब अन्यदेशियों ने विन्ती किई कि यह वियामवार पठी जाती हैं पूरी किई ॥ २८ । थीर वाते क्याले वियामवार हम से कही जार्ये ॥ ४३ । थीर जब सभा स्ट गई तब यिष्ट्रदियों में से थीर सक्तिमान यिष्ट्रदीय मतावर्लीम्बयों में से बहुत स्रोग पावल थीर वर्णवा के पीछे दी लिये थीर उन्हों ने उन से वाते करके उन्हे समभाया कि ईप्रवर के

४४। स्नाले विशासवार नगर के प्राय सव लेगा बहुत दिन उन्दों की की उस की स्ना शालील से ईश्वर का बचन युनने की एकट्टे श्राये॥ ४५। परन्तु विषयलीम में आये थे दर्शन दिया और वे लेगों के विदृढी लेगा भीड़ की देखके डाइ से भर गये और पास उस को साक्षी हैं ॥ ३२ । इस उस प्रतिका का विवाद थ्री निन्दा करते हुए पावल की वातों के जी पितरीं से किई गई तुम्हें युसमाचार युनाते हैं ॥ विस्तृ वीलने लगे ॥ ४६ । तब पावल श्रीर वर्णवा ३३। कि ईश्वर ने योश को उठाने में यह प्रतिचा ने साइस करके कहा ख़बाय था कि ईश्वर का वचन इन के सन्तानों के अर्थात् इमें के लिये पूरी किई पहिले तुम्ही से कहा जाय परन्तु जब कि तुम उसे है जैसा दूसरे गीत से भी लिखा है कि तू मेरा पुत्र दूर करते ही थीर श्रपने तर्इ अनन की वन के अयाउय है में ने श्रांत ही तुमें जन्म दिया है। ३४। श्रीर उस ठहराते हा देशो एम श्रन्यदेशियों की श्रीर फिरते ने जा उस की मृतकों में से उठाया थीर वह कभी सड़ दि॥ ४९। क्योंकि परमेश्टर ने दर्म यूं हीं खाद्वा न जायगा इस लिये यू कहा है कि मै ने दाजद पर दिई है कि मै ने तुम्ने श्रन्यदेशियों की ज्योति ठप्टराई की अचल कृषा किई से तुम पर करूगा॥ ३४। ∫है कि तू पृचियों के स्रना ली त्रासकती दावे॥ इस लिये उस ने दूसरे एक गीत में भी कहा है कि ४८। तब अन्यदेशी लाग का सुनते थे आनिन्दत तू थापने पवित्र जन की सहने न देशा॥ ३६। हुए थीर प्रमु के बचन की बहाई करने लगे थी। दाखद ते। ईडवर की इच्छा से श्रापने समय के लोगों जितने लोग श्रानन्त जीवन के लिये ठएराये गये थे की चैवा करके से गया थै। र अपने पितरों में मिला उन्हों ने विक्रदास किया ॥ ४९। तब प्रभु का वसन थीर यह गया ॥ ३७। परन्तु जिस क्ता ईश्वर ने उस सारे देश में फैलने लगा ॥ ५०। परन्तु यिट्टादियों विला उठाया वह नहीं सद् गया॥ ३८। इस लिये ने भक्तिमती थ्रीर कुलवन्ती स्त्रियों की थ्रीर नगर के वहें लेगों की उसकाया थैंार पावल थैं।र वर्शवा पर उपद्रव करवाके उन्हें ग्रपने रिवानों में से निकाल दिया॥ ५१। तब है उन की बिक्ब श्रयने पांची की धूल माडके इकोनिया नगर मे आये ॥ ५२ । और शिष्य लेशा मानन्द से ग्रीर पवित्र मास्मा से पूर्ण हुए॥

१४ इको निया में उन्हों ने यिहूदियों के स्मा के घर में एक संग प्रवेश किया थीर ऐसी वार्त किई कि यिद्दृदियों स्त्रीर यूनानियों में से भी बहुत लोगों ने खिखास किया ॥ २ । परन्तु न माननेहारे यिष्ट्रिटयों ने ख्रन्य-४२। खब विटूदी स्नाग सभा को घर में से दिशियों को सन भाइयों के विकह उसकाये थै।र खुरे

पर बालग अलग न करे और याजक उस की घेदी। १९। कीई अनुवाल जिसे तुम यहीवा के लिये पर उस लक्षी के कपर रखकर की खारा पर देशी जलार कि यह दीमयलि श्रीर यहावा के लिये सुख-दायक भुगंधवाला द्रव्य उच्चे ॥

(प्रक्रमिल की विधि)

२. क्रीर सब कोई यहावा के लिये यन्नश्रीत का चठावा चठाने चारे तो यह मैदा चढार थीर उस पर तेल हाल लायान रखे ॥ > । श्रीर घट उस की दारन के पुत्रों के पास जा याजक हैं ले जार खार ख़ार ख़नुवाल के तेल मिले एग मैदे में से खपनी मृद्धी भर निकाले श्रीर लेखान सारा निकाल ले श्रीर याजक उन्हे स्मरण दिरानिहारे भाग के लिये वेदी पर जलार कि यह यहाया के लिये मुखदायक मुगंधयाला एव्य ठदरे ॥ इ । श्रीर श्रम्यांत में से सा घचा रहे सा दारन थ्रीर उस की पुत्रीं का ठहरे यह यदीया की ह्यों में की परमपछित्र यस्तु देशों ॥

४। श्रीर जय तू संदूर में पकाया हुआ चळाया पानुयाल करके घठाएँ तो यह तेल से सने दुर श्रासमीरी मैदे के फुलको या तेल से सुपड़ी हुई विन क्रावमीरी प्रपांडियों का दे। ॥ ५। वीर यदि सेरा चड़ाया तथे पर पकाया हुया अनुवलि हो तो यह तेल से सने प्रुप ग्रखमीरी मेदे का हो।। ६ । उस को टुकड़े टुकड़े करके उस पर तेल डालना यह अनुर्योल हा जाएगा ॥ ०'। ग्रीर यदि तेरा चढ़ाबा करादी में पकाया दुवा अनुवित का ता यह भी तेल समेत मैदे का हा॥ द। श्रीर जा अनुवाल दन यस्तुक्षी से से किसी का बना दे। उसे यदेखा के समीप ले जाना थ्रीर जय यह याजक के पास लाया जाए, तब याजक उसे वंदी के समीप से जाग, १। ग्रीर याजक श्रञ्जयति में से स्मरख दिलानेहारा भाग मिक्रालकर घेदी पर जलाए कि वद पद्दावा के लिये मुदादायक सुगंधवाला दव्य उद्दरे ॥ १० । ग्रीर श्रनुवर्णि में से जी वजा रदि यह दादन कीर उस की पुत्री का उद्दरे यह यदीया के द्रव्यों में की परमपंत्रित्र द्रासु द्वासी॥ के कपर की किल्ली दन सभी की यद सलग करे॥

चढाग्री खमीर के साथ बनाया न जार न ता खमीर की एवा करके पद्दीवां के लिये जलानी श्रीर न मधु को ॥ १२। उन्हें पहिली उपज का चढावा करके यहावा के लिये चढाना पर वे मुखदायक मुगंधवाली वस्तुरं करके वेदी पर चढ़ाये न जाएं॥ १३। फिर श्रपने सब खन्नविषे की लाना करना थार यापना कोई यन्नवील यापने परमेश्वर के साध वंधी हुई वाचा के लेान से रिटत होने न देना श्रपने सब चढावी के साथ लान भी चढाना ॥

98। भीर यदि तू यद्दावा के लिये पहिली उपन का ब्रह्मव्यति चट्टार तो ब्रपनी परिस्ती उपन के व्यन्नविक्त के लिये ब्राग से मुलसाई हुई हरी हरी वार्ले प्रयात प्ररी द्वरी वार्ली का मींबके निकाला हुम्रा मन्न चढाना ॥ १५ । उस पर तेल हालना स्नीर लावान रखना वह श्रनुवलि हो जाएगा ॥ १६ । श्रीर यानक उस में के मीजके निकाले हुए श्रन श्रीर उस पर को तेल ने से कुछ यौार उस पर का सारा लायान समरण दिलानेहारा भाग करके जलार कि यह यदावा के लिये दव्य ठहरे॥

(नेलयलि की विधि)

३ • भीर यदि उस का चढ़ावा मेसबसिं का हो यदि वह गायवैसे में से चढ़ार ते। चादे वह पशु नर हो चादे मादीन पर नो निर्दीप देा उसी की यह यदावा के ग्रागे चढार॥ २। थ्रीर घट ग्रपने चळाघे के सिर पर हाथ टेके थार उस की मिलापवाले संख् के द्वार पर वाल करे और दारून की पुत्र जी योजक दे वे उस को लाहु की बेदी की चारी ग्रलंगा पर किड्की। है। श्रीर यह मेलवलि में से यहावा के लिये द्वा चळार श्रर्थात् जिस चरवी से प्रान्तरियां र्छपी रहती हैं श्रीर की चरधी उन में लिपटी रहती है वह भी, 8। श्रीर दोना गुर्दे श्रीर जी चरबी उन के जपर कीर लंक के पास रक्ती है कीर मुर्दे। समेत कलेके

कर दिये॥ ३। से। उन्हों ने प्रमु के भरेस की खपने अनुग्रह के यवन पर साक्षी देता था छीर उन के हाथों से विन्ह छीर श्रमुत काम करयाता था साइस से बात करते हुए यहुत दिन विताये॥ ४। छीर नगर के लेगा विभिन्न हुन गीर कितने तो यिदूदियों के साथ छी। ४। परन्तु जय अन्यरेशियों छीर यिदूदियों ने भी अपने प्रधानों के सग उन को दुर्दण करने छीर उन्हें पत्थर- वाह करने की हल्ला किया॥ ६। तब वे जान गये थीर लुकाखोनिया देश के लुस्ता छीर दर्धी नगरीं में थीर श्रासपास के हेश में भाग गये॥ ९। छीर यहां मुसमाचार प्रचार करने लगे॥

ा लुस्ता में एक मनुष्य पांचां का निर्वल वैठा या जी अपनी माता के गर्भ ही से लग्न हा था श्रीर कभी नहीं चला या ॥ ए। यह पायल की यात करते मुनता या श्रीर उस ने उस की श्रीर ताकके देखा कि इस की चंगा किये जाने का विश्वास है॥ १०। श्रीर बड़े शब्द से कहा श्रापने पावी पर सीधा राड़ा हो . तब वह कुदने श्रीर फिरने लगा॥

१९। पायल ने जो किया था उसे देखके लेगों ने लुकाग्रोनीय भाषा में अवे जट्ट से कहा देवगण मनुष्यों के समान देखि दमारे पास उतर थाये हैं। १२ । खैं।र उन्देां ने वर्णवा की लूपितर खीर पावल की दोने कहा क्योंकि वह वात करने में मुख्य था। १३। थीर क्रांपतर जा उन के नगर के साम्तने था उंस का याजक बैलों को थीर फूलों के धारी की फाटकों पर लाके लागों के संग यलिदान किया चाहता था ॥ १४ । परन्तु प्रेरितों ने प्रार्थात वर्णवा श्रीर पायल ने यह सुनक्षे श्रपने कपडे फाडे श्रीर लोगों की क्षोर लपक गये क्षीर पुकारके द्याले ॥ १५। चे मनुष्या यह कों करते हो . इम भी तुम्हारे समान दु ख सुख भागी मनुष्य हैं थीर तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि सुम इन व्यर्थ विषया से जीवते ईश्वर की खोर फिरी जिस ने स्थर्भ खी पृथिवी छी। समुद्र थीर सब कुछ जी उन में है बनाया ॥ १६ । उस ने बीती दुई पीड़िया में सब देशों के लागों का अपने

खपने की बिना साकी नहीं रख हो हा है कि वह भलाई किया करता थीर खाकाश से वर्षा थीर फल-वन्त ऋषु देके हमी के मन की भीजन थीर खानव्द से तृप्त किया करता है ॥ १८। यह कहने से उन्हों ने लोगों की कठिनता से रीका कि व उन के खागे व्यक्तिन न करें॥

१९। परन्तु कितने यिदूदियों ने अन्तेखिया छै।र इकोनिया से आके लेगों को मनाया सीर पाठल की। पत्थरवाद किया सीर यद समझके कि वद मर गया है उस नगर के बाहर घसीट ले गये॥ २०। परन्तु जब शिष्य लेगा उस पास धिर आये तब उस ने उठके नगर में प्रवेश किया सीर दूसरे दिन वर्शका के सग दर्शी की। गया॥

२१। जब उन्दों ने उस नगर के लोगों की युसमाचार धुनाया श्रीर खदुती की शिष्य किया था तय वे लुस्त्रा थीर सक्तानिया थीर अन्तेखिया की लैंडि ॥ २२ । थीर यह उपदेश करते हुए कि विक्रास में अने रही भीर कि इमें बड़े क्रेंग से ईक्ष्यर की राज्य में प्रविश करना देशा शिष्यों के सन की स्थिर करते गये ॥ २३ । थ्रीर घर एक मरहली से प्राचीनें को। उन पर ठएराको उन्हा ने उपवास सहित पार्थना करके उन्दे प्रभु के दाथ सेांपा जिस पर उन्दों ने विश्वास किया था ॥ २४। स्रीर पिसिदिया से होके घे पंकुलिया में श्राये॥ २५। श्रीर पर्गा मे खचन सुनाके श्रातांसिया नगर को गये॥ दें। श्रीर घडाँ से छ जहाज पर अन्तेखिया को चले जदां से वे उस काम के लिये जा उन्हें ने पूरा किया था ईश्वर की अनु-ग्रह पर सेंपि गये थे॥ २९। बद्दां पदुचको स्नीर मगडली की एकट्टी करके उन्हों ने वताया कि ईश्वर ने उन्दे। के साथ कैसे बड़े काम किये थे श्रीर कि उस ने श्रन्य देशियों के लिये बिश्वास का द्वार खीला था॥ २८। ग्रीर उन्हों ने बहा शिष्टों के सम बहुत दिन विताये॥

खीर सब कुछ की उन में है बनायाँ॥ १६ । उस ने बीती हुई पीड़िया में सब देशों के लोगों को खपने आपने मार्गी में चलने दिया॥ १९ । तीभी उस ने लगे कि की मूसा की रीति के ब्रनुसार तुम्हारा हो। । रे। जब पावल थै।र बर्णवा से थै।र उन्हों से बदुत विवाद थीर विचार दुया था तव भाइयों ने यह ठहराया कि पावल खार वर्णवा थार हम मे से कितने थार जन इस प्रश्न के विषय में विषयालीम का प्रेरिती थीर प्राचीनों के पास जायेंगे ॥ ३। सा मग्डली से कुछ दूर पहुंचाये जाके व फैनोकिया थीर बोसिरीन से दोते दुए खन्यदेशियों के मन फैरने का समाचार कहते गये थीर सब भाइयों की बहुत यानन्दित किया ॥ ४ । जब वे विष्यालीम से पहुचे तब मग्डली ने और प्रोरिता और प्राचीनों ने उन्हें ग्रहण किया श्रीर उन्दे। ने खताया कि ईश्वर ने उन्दें। के साथ कैसे बड़े काम किये थे ॥ ५ । परन्तु फरी-शियों के पथ के सागों में से कितने जिन्हों ने बियदास किया था उठके बाले उन्हे खतना करना थीर मूखा की व्यवस्था की पालन करने की खाजा देना उचित है।

६ । तव प्रोरित खीर प्राचीन लाग इस वात का बिचार करने की एकट्टे हुए॥ ९। जस सहुत विद्याद हुआ तब पितर ने उठके उन से कदा है भाइया तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए ईप्रवर ने इस में से चुन लिया कि मेरे मुद्द से ग्रन्यदेशी लेगा सुसमा-चार का बचन सुनके विश्वास करे॥ ८। श्रीर श्चन्तर्यासी ईक्टर ने जैसा इस क्री तैसा उन की भी पवित्र स्नात्मा देके उन के लिये चाची दिई॥ ए। थीर विकास से उन्हां के मन का शुद्ध करके हमा के श्रीर उन्दें। के बीच में कुछ भेद न रखा॥ १०। के। स्रव तुम क्यों ईश्वर की परीचा करते दी कि शियों के गले पर ज़ूखा रखे। जिसे न एमारे पितर लोग न इम लोग चठा सके ॥ ११। परन्तु जिस रीति से वे उसी रीति से इस भी प्रभु योशु खीए के अनुग्रह से त्राण पाने की विश्वास करते है।

१२। तब सारी सभा चुप दुई ग्रीर वर्णवा श्रीर पावल की जी यह बताते थे कि ईश्वर ने उन की द्वारा कैसे बड़े ।लन्छ ग्रीर श्रद्भुत काम श्रम्पदेशिया के बीच में ि थे घे मुनती रहा ॥ १३। बब वे चुप पुर तब यासूब ने उत्तर दिया कि है भाइया मेरी

खतना न किया जाय ते। तुम त्राख नहीं पा सकते | ने क्योंकर क्षन्यदेशियों पर परिसे दृष्टि किई कि उन में से अपने नाम के लिये गक लोग की ले लेंग ॥ १५। श्रीर इस से भविष्यद्वक्तायी की वात मिलती हैं जैसा लिखा है ॥ १६ । कि परमेश्वर की यह सव करता है सो कहता है इस के पीढ़े में फिरके दाऊद का निरा हुआ हेरा उठालमा थीर उस के खंड्रहर वनाक्षमा थ्रीर उन्ने खड़ा करमा॥ १९। इन लिपे कि व मनुष्य जो रह गये हे श्रीर सब श्रन्यहेगी लोग ना मेरे नाम से पुकारे जाते है परमेण्टर की टुंडी॥ १८। ईक्टर अपने सब कामी की खादि से जानता हैं ॥ १९ । इस लिये मेरा विचार यद है कि ग्रन्य-देशियों में से लो सोरा ईश्वर की खोर फिरते है इस उन की दुख न देवे॥ २०। परन्तु उन के पास लियी कि वे मूरती की श्रशुह वम्दु शों से श्रीर व्यक्ति-चार से थीर गला घोटे हुया के मांस से ख़ीर लाह से परे रहे ॥ २१। क्योंकि पूर्वा के ममय से मसा के पुस्तक के नगर नगर में पचार करनेदारे हैं ग्रीर दर एक विशासवार वर सभा के घरी में पठा जाता है॥

१२। तब सारी मण्डली संघत प्रोरेती थार प्राचीनों की श्रच्छा लगा कि श्रपने में से मनुष्यें। की चुने प्रार्थात् यिषूदा की जी वर्णवा कदावता है सीर चीला की जा भाइयों में यहे मनुष्य थे शार उन्हें पायल श्रीर वर्यवा के संग अन्तिरिया की भेलें॥ रेहे। ग्रीर उन के प्राथ यही लिख भेर्ने कि प्रेरित थ्री प्राचीन थे। भाई लोग सन्तीसिया सीर सुरिया थीर किलिकिया से के उन भाइयों की जी खन्यदेशियों में से है नमस्कार ॥ २४ । हम ने सुना है कि कितने लोगों ने एम में से निकलको तुम्दी वातों से व्याकुल किया है कि वे खतना करवाने को श्रीर व्यवस्थाको पालन करने को कन्ते एग तुम्हारे मन की चचल कारते है पर हम ने उन की थाचा न दिई॥ २५। इस लिये एम ने एक चित दोको अच्छा जाना है॥ २६। कि मनुष्यों की सुन-के अपने प्यारे वर्णवा श्रीर पावल के संग जो ऐसे मनुष्य है कि अपने प्राची की हमारे प्रभु यीशु खीष्ट को नाम को लिये सेांप दिया है तुम्हारे पास भेजें॥ युन सीजिये ॥ १४ । शिमोन ने बताया है कि ईश्वर २० । से इस ने यिदूदा ग्रीर सीला की भेजा है जो

श्राप भी यही खातें मुख्यसन से कह देवें । २८। प्राित्रत्र श्रात्मा की। श्रीर हम की। श्रस्का लगा है कि तुम्हें। पर इन श्रावश्यक खातों से श्राधिक कंाई भार न रखे ॥ २९। श्रार्थात् कि मूरतें। के श्राप्तों बलि किये हुश्री से श्रीर लोहू से श्रीर गला घेंटे हुश्रीं के मास से श्रीर व्यक्तिसार से परे रहा । इन्हों से श्रपने के। बसा रखने से तुम भला करेगों । श्रागे श्रुम ॥

३०। से वे बिदा होके श्रन्ते खिया में पहुंचे श्रीर लेगों को एकट्टे करके वह पत्र दिया ॥ ३१। वे पठके उस शांति की बात से श्रानंग्दत हुए ॥ ३२। श्रीर पिट्टदा श्रीर सीला ने जो श्राप भी भिट-प्यद्वक्ता श्रे बहुत बातों से भाष्यों की सममाके स्थिर किया ॥ ३३। श्रीर जुक दिन रहके वे ग्रेरितों के पास जाने की जुशल से भाष्यों से विदा हुए ॥ ३४। परन्तु सीला ने वहां रहना श्रच्छा जाना ॥ ३५। श्रीर पावल श्रीर वर्षवा वहुत श्रीरों के संग्र ग्रु । श्रीर पावल श्रीर वर्षवा वहुत श्रीरों के संग्र ग्रु के बचन का उपदेश करते श्रीर सुसमाचार सुनाते हुए श्रन्ते खिया में रहे॥

३६। कितने दिनों के पीक्षे पावल ने वर्णधा से कहा जिन नगरों में हम ने प्रभु का बचन प्रचार किया खाखों हम हर एक नगर में फिरके अपने भाइया की देख लेवें कि वे की हैं।। ३९। तब वर्षवा ने योहन की जो मार्क कहावता है संग लेने का विचार किया।। ३८। परन्तु पावल ने उस की जो पफुलिया से उन के पास से चला गया थीर काम पर उन के साथ न गया सग ले जाना खळा नहीं समभा।। ३९। सो ऐसा टटा हुआ कि व एक दूसरे की होड़ गये थीर वर्णबामार्क की लेके जहां पर कुप्रस की गया थे। परन्तु पावल ने सीला पर कुप्रस की गया थे। परन्तु पावल ने सीला की चुन लिया थीर भाइयों से ईच्छर के अनुग्रह पर सीपा जाकी निकला।। ४९। थीर ममह लियों की स्थिर करता हुआ सारे सुरिया थीर किलिकिया में फिरा।।

१६० तब पावल दर्वी थीर लुस्ला में पहुंचा श्रीर देखी वदा तिमीधिय नाम एक थिय था की किसी विश्वासी यिद्वदिनी का पुत्र था परन्तु उस का पिता यूनानी था॥ २। श्रीर

लुस्त्रा और इक्रोनिया में के भाई लोग उस की सुख्याति करते **घे ॥ ३ ।-पावल ने चाहा कि य**ह मेरे संग्र जाय श्रीर जो यिष्टूदी लीग उन स्थानी मे घे उन के कारण उसे लेके उस का खतना किया क्यों कि वे सब उस के पिता की जानते घे कि वह यूनानी था ॥ ४ । परन्तु नगर नगर जाते हुए उन्हा ने उन विधिया का जा यिषशलीस में के प्रेरितां श्रीर प्राचीना से ठहराई गई घीं भाइयों की सेंप दिया कि उन की पालन करें॥ ५। से। मग्डिलिया विक्रवास में स्थिर होती थीं श्रीर प्रतिदिन गिनती में बढ़ती थीं॥ ई । थ्रीर जब वे फ्रुंगिया थ्रीर गलातिया देशों से फिर तुके थै।र पवित्र खात्मा ने उन्दे स्राधिया देश में वात सुनाने की वर्जा ॥ ७। तव उन्हों ने मुचिया देश पर श्राके विधुनिया देश के। जाने की चेष्टा किई परन्तुकात्माने उन्हें जानेन दिया॥ ८। श्रीर मुंचिया से द्वाको चे त्रीत्रा नगर मे स्राये॥

ए। द्वात की एक दर्शन पावल की दिखाई दिया कि कोई मिकिती पुरुष खडा हुआ उस से किन्सी करके कहता था कि उस पार माकिदोनिया देश जाके हमारा उपकार की जिये ॥ १०। जब उस ने यह दर्शन देखा तब हम ने निश्चय जाना कि प्रभु ने हमें उन लेगों। के तई मुस्माचार सुनाने की खुलाया है इस लिये हम ने तुरन्त माकिदोनिया की जाने चाहा ॥ ११। से श्रीशा से खोलके हम सामे त्राकी टापू की संधि थाये श्रीर दूसरे दिन नियापिल नगर में पहुंचे ॥ १२। वहा से हम फिलिपी नगर में आये जी माकिदोनिया के उस श्रेष का पहिला नगर है श्रीर रोमियों की बस्ती है श्रीर हम उस नगर में कुछ दिन रहे॥

१३ । विश्वाम के दिस हम नगर के बाहर नदी के तीर पर गये जहां प्रार्थना किई जाती थी थीर वैठके स्तियों से जी एकट्टी हुई थीं बात करने लगे। १४ । थीर लुदिया नाम थुआतीरा नगर की एक स्त्रं वैजनी बस्त्र बेचनेहारी जी ईस्त्रर की उपासना किया करती थी सुनती थी थीर प्रमु ने उस का मन खोला कि वह पावल की वातों पर चिस लगावे॥ १५। थीर जब उस ने थीर उस के घराने ने व्यक्तिसमा

१६। जब इस प्रार्थना की जाते थे तब एक दासों जिसे ब्रागमवक्ता भूत लगा घा दम की मिली जा ग्रागम के कहने से ग्रापने स्थामियां के लिये बद्दुत कमा लाती थी ॥ १९। वह पावल के थार इमारे पीक्ने खाकी पुकारन लगी कि ये मनुष्य सर्व्य-प्रधान ईश्वर के दास हैं जो हमे त्राय के मार्ग को कथा सुनाते है। १८। उस ने बहुत दिन यह किया परन्तु पाघल अग्रस्त्र हुआ श्रीर मुंह फेरके उस भूत से कहा में तुमें योशु खीष्ट के नाम से खाचा देता है कि उस में से निकल था थीर यह उसी घडी निकल श्राया ॥

१ए। जब उस के स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा गई है तब उन्दा ने पाधल श्रीर सीला को पकड़के चैकि में प्रधानों के पास खीच लिया॥ २०। श्रीर उन्हे श्रध्यक्षें के पास लाके कहा ये मनुष्य जो यिहूदी हैं हमारे नगर के लेगों को व्याक्तुल करते हैं ॥ २१। ग्रीर व्यवदारी की प्रचार करते है जिन्हे ग्रहण करना प्रथया मानना एमों को जो रोमी दे उचित नही है। २२। तय लाग उन के विक्द सकट्ठे चक् ग्राये ग्रीर प्रध्यक्षीं ने उन के कपड़े फाड डाले थ्रीर उन्हें घेत मारने की म्राज्ञा विर्ह ॥ २३ । श्रीर उन्हे बहुत घायल करके वन्दीगृद में डाला श्रीर वन्दीगृद के रक्षक की उन्हें यस में रखने की आचा दिई ॥ २४। उस ने ऐसी थाचा पासे उन्हें भीतर की कोठरी में डाला ग्रीर उन के पाय काठ में ठेंकि॥

२५ । आधी रात की पावल और सीला प्रार्थना करते दुर ईश्वर का भवन गाते ये खीर वधुर उन की सुनते थे॥ २६। तब प्रचाचक ऐसा वहा भुई-होल पुत्रा कि बन्दीगृष्ट की नेबे हिलीं ग्रीर सुरन्त सव द्वार ख़ार गये श्रीर सभी के तक्षन खुल पड़े॥ २९। तब न्द्रीगृह का रक्षक्र कागा और खन्दी-

लिया था तब उस ने विन्ती किई कि यदि साप | लाग भाग गये हैं॥ ६८। परन्तु पावल ने वहे शब्द लोगों ने मुझे प्रभु की विश्वासिनी जान लिई है ती। से पुकारके कहा अपने की कुछ दु स न देना क्यें-मेरे घर में आके रहिये थार वह हमें मनाके से गई॥ कि हम सब यहा हैं ॥ २९। तब वह दीपक मगाके भीतर लपक गया थार कम्पित हाके पावल थार मीला को दगडयत किई॥३०। थ्रीर उन की वाएर लाक करा दे प्रभुक्षा त्राम पाने की मुभे वया करना द्यागा ॥ ३१ । उन्दों ने कहा प्रभु योश स्त्रीष्ट पर विक्यास कर ते। तू थीर तेरा घराना त्रांग पायगा॥ ३२। खीर उन्हों ने उस की खीर सभी का जा उस के घर में घे प्रभुका यचन मुनाया॥ ३३ । चीर स्रत की उसी घड़ी उस ने उन की लेके उन के घावों का धाया थार उम ने थार उम के मय लागा ने तुरन्त वर्षातसमा लिया ॥ ३४ । तव उस ने उन्हें श्रापने घर में लाके उन के श्रामें भाजन राम श्रीर सारे घराने समेत ईंग्डर पर विश्वाम किये मे खानन्दित <u>गु</u>खा ॥

३४। बिदान हुए प्रध्यक्षी ने प्यादी के छात्र कारला भेजा कि उन मनुष्यी की क्रोड़ देखी ॥ ३६। तव वन्दीगृह के रक्षक ने यह वाते पावल से कह सुनाई कि प्रध्यदी ने करला भेजा रे कि प्याप लाग कोड़ दिये जाये में। ग्रय निकलको कुग्रल से लाइये।। ३७। परन्तु पायल ने उन में कदा उन्दें। ने गर्म जी रोमी मनुष्य हैं दग्रह के याग्य ठइराये विना लागी के आगे मारा श्रीर घन्दीगृह में डाला श्रीर अब वया' चुपके में एमं निकाल देते हैं . से निने परन्तु क्षाप हो क्राके छम याहर ले जार्य॥ ३८। प्यादो ने यह बाते अध्यक्तीं से कर दिई ग्रीर वे यह मुनके कि रोमी दे डर गये॥३९। श्रीर आके उन्ते मनाया क्रीर बाहर लाके बिन्ती किई कि नगर से निकल जाइये॥ ४०। चे वन्दीगृह में से निकलके लुदिया के यहां गये थीर भाइयें की देखके उन्हे उपदेश देकी चले गये।

१७. त्र्यं फिपलि श्रीर अपल्लोनिया नगरीं से नाके वे शिसली-गृद के देश खुले देखके खङ्ग खींचा श्रीर श्रपने तर्ड निका नगर में श्राये जहा यिहूदियों की सभा का मार डालने पर था कि वह समकता था कि व्रधुर घर था॥ २। श्रीर पावल अपनी रीति पर उन की

यहां गया ग्रीर तीन विज्ञामवार उन से धर्माषुस्तक | श्रिय वहां रह गये ॥ १५ । पायल के पहुचानेहारे में से बाते किई ॥ ३ । श्रीर यही खोल देता श्रीर स्मभाता रहा कि कीष्ट की दुख भीगाना श्रीर मृतकों से से जी उठना श्रावश्यक था श्रीर कि यह योशुः जिस की कथा में तुम्हे सुनाता हूं बही स्त्रीष्ट है। ४। तब उन में से कितने जनों ने थ्रीर भक्त यूनानियों में से बहुत लेगों ने खीर बहुत सी बही वड़ी स्त्रियों ने मान लिया ब्रीर पावल श्रीर सीला से मिल गये ॥ ५ । परन्तु न माननेहारे यिष्ट्रदियों ने डाइ करके वाजार लोगों मे से कितने दुष्टें मनुष्यीं को लिया ग्रीर भीड़ लगाके नगर में धूम मचाई थ्रीर यासेान के घर पर चढाई ऋरके पावल थ्रीर सीला को लोगों के पास लाने चादा॥ ६। श्रीर उन्हें न पाके वे यद पुकारते हुए यासीन की ग्रीर कितने भाइयों का नगर के प्रधानों के आगे खीच लाये कि ये लेगा जिन्हा ने जगत की उलटा पुलटा किया है यहां भी खाये है ॥ ९। श्रीर यासीन ने उन को पहुनई किई है ग्रीर ये सब यह कहते हुर कि योग्रु नाम दूसरा राजा है कैंसर की स्नाचारों के बिष्टुकरते हैं॥ 🕻। से उन्हों ने लोगों की ग्रीर नगर कें प्रधाना को जी यह वाते सुनते थे व्याकुल किया ॥ ए। श्रीर उन्हों ने यासे। न से श्रीर दूसरी से मुचलका लेके उन्हें क्वांड़ दिया॥

१०। तव भाइयों ने सुरन्त रात की पावल ग्रीर सीला का विरेया नगर की भेजा थ्रीर वे पहुचकी यिहूदियों की सभा के घर में गये ॥ ११। ये ती थिसले निका में के यिद्दृतियों से मुश्रील थे थीर उन्दा ने सब भांति से तत्पर दीके वचन की ग्रहण किया थार प्रतिदिन धर्मापुस्तक में ठूढ़ते रहे कि यह बातें यूहीं हैं कि नहीं ॥ १२। सा उन मे से वद्युतीं ने थीर यूनानीय कुलवर्ना स्त्रियों में से श्रीर पुरुषों में से बहुसेरी ने विज्ञास किया ॥ १३ । परन्तु जव घिसले। निका के विद्विदयों ने जाना कि पायल विरेया में भी ईश्वर का वचन प्रचार करता है तव वे वंदांभी क्याके लोगो को उसकाने लगे॥ १४। तव भाइया ने तुरना पावल को विदा किया कि

उसे आयोनी नगर तक लाये और सीला और तिमा-थिय के लिये ' उस पास बहुत शीघ्र 'जाने की श्राज्ञां लेके बिदा दूर ॥ 🖟

१६। जब पावल थाथीनी में उन की बाट नोहता था तब नगर की मूरतों से भरे हुए। देखने से उसे का मन भीतर से उमेड़ श्राया॥ १७। से वह सभा के घर में यिष्ट्रदिया श्रीर भक्त लोगों से श्रीर प्रतिदिन चीक में को लोगा मिलते थे कन्दों से वाते करने लगा ॥ १८ । तब इपिकृरीय ग्रीर स्ताइकीय चानिया में से कितने उस से विवाद करने लगे ग्रीर कितने बोले यह बक्रबादो क्या कहने चाहता है पर ग्रीरी ने कहा वह ऊपरी देवताश्रीं का प्रचारक देख पड़ता है . क्योंकि वह उन्हें यीशु का श्रीर जी उठने का मुसमाचार मुनाता था ॥ १० । तब उन्हों ने उसे लेकी श्ररेयोपाग नाम स्थान पर लाके कहा क्या हम जान सकते कि यद नया उपदेश जा तुभ से मुनाया जाता है क्या है ॥ २० । ध्योकि तू श्रनूठो वाते हम सुनाता है से। इस जानने चाइते हैं कि इन का श्रर्थ क्या है। २१। सब श्राघीनीय लेाग श्रीर परंदेशी जी वर्टा रहते थे किसी थीर काम में नहीं केंवल नई नई वात के कहने श्रयवा सुमने में समय काटते थे।

२२। तब पावल ने अरेयापाग के बीच मे खड़ा द्याको कहा दे आधीनीय लेगो। मै आप लेगो। के। सर्व्विषा बड़े देवपूनक देखता हू ॥ २३ । स्वीकि जब मै फिरते हुए याप लेगी को पूज्य बस्तुश्री के। देखता था तब एक ऐसी बेदी भो पाई जिस पर लिखा दुष्पा था कि श्रननाने ईश्वर की . से जिसे श्राप लाग विन जाने पूजते है उसी की कथा में श्राप लोगों को मुनाता हू॥ २४। ईप्रवर जिस ने जगत ग्रीर सब कुछ जो उस में है बनाया से। स्वर्ग थीर पृणियो का प्रभु देशके दाथ के वनाये हुए मन्दिरी में वास नहीं करता है ॥ २५ । छीर न किसी वस्तु का प्रयोजन रखने से मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है क्योंकि वह प्राप ही सभी की जीवन ग्रीर प्रवास थ्रीर सब कुछ देता है ॥- १६ । उस ने एक ही लाहू बद समुद्र की श्रोर जावे परन्तु सीला श्रीर तिमी- से मनुष्यों के सब जातिग्रय सारी पृष्यियी पर असने

की बनाये हैं थीर ठहराये हुए समया की और उन के निवास के सिवानों की इस लिये बांधा है। २९। कि वे परमेश्वर की टूई क्या जाने उसे टटोलको पाछ थार ताभी वह इस में से किसी से दूर नहीं है ॥ २८। क्योंकि हम उसी से जीते ग्रीर फिरते ग्रीर देति हैं जैसे स्नाप लागों के यहां के कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उस के वंक हैं ॥ रें । से जो हम ईक्टर के वर्ग है तो यह समसना कि ईश्वरत्व साने प्रथवा बंधे प्रथवा पत्थर के अर्थात मनुष्य की कारीगरी थे।र कल्पना की गढ़ी पूर्ड वस्तु के समान है हमे रुचित नहीं है ॥ ३०। इस लिये ईश्वर खन्नानता के समयों से खानाकानी करके ग्रभी सर्व्वत्र सव मनुष्यों की पश्चाताप करने की खाद्या देता है ॥ ३१। क्योंकि उस ने एक दिन ठदराया है जिस में बह उस मनुष्य के द्वारा जिसे उस ने नियुक्त किया है धर्म से जगत का न्याय फरिंगा और उस ने उस मनुष्य की मृतकों में से चठाके सभा का निश्चय कराया है॥

३२। मृतकों को जो उठने की बात सुनके कितने ठट्टा करने लगे खार कितने बोले इस इस के विषय में तुम से फिर सुनेगे॥ ३३। इस पर पावल उन के बीच में से चला गया॥ ३४। परन्तु कई एक मनुष्य उस से मिल गये खार बिज्ञास किया जिन में दियोनुस्य खरेयोपागी था खार दामरी नाम एक स्त्री खार उन के सग कितने खार लाग॥

१८. इस के पीछे पायल आषीनी से निकलको कारिक्य नगर में आया॥ है। श्रीर अकूला नाम पत्त देश का एक यिष्ट्रदी या जो उन दिनों में इतिलया देश से आया था इस लिये कि क्रीदिय ने सब यिष्ट्रदियों की रोम नगर से निकल जाने की आजा दिई थी. पायल उस की भीर उस की स्त्री प्रिस्कीला की पाके उन के यहां गया॥ ३। श्रीर उस का श्रीर उन ८, एक ही उद्यम था इस निये वर उन के ग्रहां श्वक कमाता था क्योंकि खेबू बनाना उन का उद्यम था॥ ४। परन्तु दर एक विशासवार वह,सभा के घर में बाते

करके यिष्ट्रदियां श्रीर यूनानियों की भी समभाता था॥ ५ । जब सीला थ्रीर तिमोधिय माकिदोनिया से खाये तब पावल फास्मा के वश में दीके यिह-दियों की साधी देता या कि पीश ती स्त्रीष्ट है। ६। परन्त जब वे विरोध थीर निग्दा करने लगे तब चस ने कपड़े भाड़के चन से कदा तुम्हारा लीहू तुम्हारे ही सिर पर द्वाय . में निर्देश्य हू . श्रव्य से में ग्रन्यदेशियों के पास जाऊंगा ॥ 9 । ग्रीर वर्टा वे जाको यद युम्त नाम ईश्वर को एक उपासक की घर मे आया जिस का घर सभा के घर से लगा हुआ था॥ ८। तब सभा के अध्यक्त क्रीस्प ने अपने चारे **छराने समेत प्रमु पर विश्वास किया** ग्रीर कॉरिन्ययों में से बद्दत लेगा मुनके विज्ञास करते थीर वयतिसमा सेते थे॥ ए। श्रीर प्रभुने रात की दर्थन के द्वारा पावल से कड़ा मत हर परन्तु वात कर थ्रीर चुप मत रह॥ १०। क्योंकि में तेरे संग ष्ट्र थ्रीर कोई तुक पर चढ़ाई न करेगा कि तुके दुःख देवे क्यांकि इस नगर में मेरे वहुत लाग हैं॥ १९। से। वद उन्दों में ईग्छर का वचन मिखाते दुर डेंड़ वरस रहा ॥

१२। जव गालिया स्राखाया देश का प्रधान था तव यिष्ट्रदी लेगा एक चित्त दीकर पावल पर चढ़ाई करकी उसे बिस्तार श्रासन के श्रामे लाये॥ १३। श्रीर वाले यह ता मनुष्या की व्यवस्था के विपरीत रीति से ईक्कर की उपासना करने की समकाता है। १४। ज्योंही पावल मुद्द खोलने पर था त्योंही गालिया ने यिष्ट्रदियों से कहा है यिद्दृदिया जा यह काई फुकर्म अथवा धुरी कुचाले होती ता र्वाचत जानके मे तुम्हारी सहता॥ १५। परन्तु का यह विवाद उपदेश के श्रीर नामें के श्रीर तुम्दारे यहां की व्यवस्था के विषय में है ते। तुम ही जाना क्यों कि में इन वातों का न्यायी दोने नहीं चाहता ष्ट्र॥ १६ । ग्रीर उस ने उन्दे विचार ग्रासन के ग्रागे में खदें इ दिया॥ १९। तव सारे पूनानियों ने सभा के श्रध्यच सास्थिनो को पकड़के विचार श्रासन के साम्ने मारा थ्रीर गालिया ने इन वातों की कुछ

'१८। पावल कीर भी बहुत दिन रहा तब भाइयों से विदा दीको जलाज पर सुरिया देश की गया थार उस के संग प्रिस्कीला थार श्रक्तला . उस ने किकिया नगर मे अपना सिर मुंड्याया क्योंकि उस ने मन्त् मानी थी॥ १९। श्रीर उस ने इफिस नगर में पट्चको उन को यहां क्रोडा ग्रीर ग्राप घी सभा के घर में प्रवेश करके विद्वृदियों से वात किई॥ ९०। जय उन्दों ने उस से घिन्ती किई कि एमारे संग कुछ दिन थ्रीर रिक्ष्ये तय उस ने न माना॥ २१। परन्तु यह कदके उन से विदा हुआ कि ग्राने-याला पर्व्य विश्वालीम मे करना मुक्ते यहुत स्रवाप दे परन्तु ईच्छर चादे तो मे तुम्हारे पास फिर लीट प्राक्तगा ॥ २२ । तब उस ने इफिस से खोल दिया - थ्रीर- क्षेत्रीरेया में श्राया तय (यिर-श्रलीम की) जाके मगडली की नमस्कार किया थीर श्रम्तेरिया की गया॥ २३। फिर फुछ दिन रष्टको यद निकला श्रीर म्य श्रीर से गलातिया श्रीर मूजिया देशों में सब शिष्यों की स्थिर करता इया फिरा॥

२४ । श्रयह्ना नाम विकन्दरिया नगर का एक विदूदी जा मुखक्ता पुरुष श्रीर धर्मापुरतक में सामधी या दिफिस में क्राया ॥ २५ । उस ने प्रभु के मार्ग को शिका पाई थी थै।र शास्मा में अनुरागी दीके प्रभु के विषय में की याते यहे यस से मुनाता छै।र मिखाता या परन्तु केवल योधन के वर्पातसमा की यात जानता था॥ १६। यद सभा की घर में साहस से यात करने लगा पर श्रकूला श्रीर प्रिस्कीला ने उस की सुनके उसे लिया ग्रीर ईप्रवर का मार्ग उस को श्रीर ठीक करके वताया ॥ २९ । श्रीर यह स्राखाया की जाने चाहता था सा भाइयों ने उसे काळस देके शिष्यों के पास लिखा कि धे उसे ग्रहण करे श्रीर उस ने पहुच्के श्रनुग्रह में जिन्हों ने विश्वास किया या उन्हों की बड़ी मद्रायता कि ई॥ १८। को कि यी शु की स्त्रीष्ट्र है यष्ट यात धर्म्भपुस्तक के प्रमाखीं से वतलाके उस निक्तर किया॥

क्रिक्रियां के करिया में देश पायल कपर के सारे देश में फिरके इफिस में आया ॥ २। श्रीर कितने शियों का पाके उन से कहा क्या तुम ने विश्वास करके पायत्र आतमा पाया . उन्हों ने उस से कहा हम ने तो सुना भी नहीं कि पायत्र आतमा दिया जाता है ॥ ३। तय उस ने उन से कहा तो तुम ने किस बात पर वपतिसमा लिया . उन्हों ने कहा योहन के वपतिसमा पर ॥ ४। पायल ने कहा योहन ने पश्चाताप का वपतिसमा देके अपने पीक्रे आनेवाले हो पर विश्वास करने को लोगों से कहा प्रधात खीष्ट योशु पर ॥ ४ । यह सुनके उन्हों ने प्रभु योशु

के नाम से वयतिसमा लिया॥ ६। श्रीर जब पावल

ने उन पर दाच रखे तब पवित्र खात्मा उन पर

श्राया श्रीर वे श्रनेक वालिया वालने श्रीर भविष्यद्वावय

कदने लगे ॥ ७ । ये सब मनुष्य बारद एक घे ॥ ८। तव पावल सभा के घर मे प्रवेश करके साइस से वात करने लगा थीर तीन मास ईश्दर के राज्य के विषय में की वाते सुनाता थैार समकाता रष्टा ॥ 🖰 । परन्तु जव कितने लोग कठार हा गये थ्रीर नहीं मानते ये थ्रीर लोगों के खागे इस मार्ग की निन्दा करने लगे तब यह उन के पास से चला गया थीर शिष्यों की अलग करके तुरान काम किसी मनुष्य के विद्यालय में प्रतिदिन वात किई ॥ १०। यह दो व्यस दोता रहा यहां से कि स्नाशिया के निवासी यिटूदी क्रीर यूनानी भी सभी ने प्रभु योशु का यचन सुना॥ १९ । ग्रीर ईश्वर ने पायल के द्याची से अने खे खाइन में कर्म किये॥ १२। यहां ला कि उस के देद पर से श्रंगोहि श्रीर रूमाल रागियों के पास पहुचाये जाते घे छीर राग उन से जाते रछते घे श्रीर दुष्ट भूत उन में वें निकल जाते घे ॥

में जिन्हों ने विश्वास किया था उन्हों की बड़ी महायता किई ॥ १८ । क्योंकि योग्र को खीप्र है पट वात धर्मपुस्तक के प्रमाणों से व्यतलाको उस ने बड़े यह से लोगी की जागे यिष्ट्रहियों को योग्र का नाम यह कहके लेने लगे कि योग्र जिसे निस्तर किया ॥ का यचन फैला खैार प्रयत एखा ॥

देते हैं॥ १४। स्क्रेया नाम एक विदूरीय प्रधान याजक देयी खर्तिमी का मन्दिर तुळ ममभा जाय श्रीर उम के सात पुत्र चे जो यह करते चे॥ १५। परन्तु दुष्ट की महिमा जिसे ममन्त खाणिया श्रीर जात पूजता भूत ने उत्तर दिया कि योग्र की म जानता हू चीर प्रथा हो नष्ट हो लाय॥ २८। वे यह मुनके श्रीर की घोर से प्रथा की पहचानता हू पर तुम कीन हो॥ १६। पूर्ण होके पुकारने लो द्वांपियों की खार्तिमी की जय॥ २९। श्रीर सारे नगर में बही गड़बड़ादट लयकके श्रीर उन्हें घण,में साक उन पर ऐसा प्रयल हुई श्रीर लोग गायस श्रीर प्रारस्तार्थ हो माकिन हुन्ना कि वे नमे श्रीर घायल उस घर में से भागे॥ वैंगिनियों की जी पायल के ममी पांचक चे प्रमस्कें हुआ कि व नमें श्रीर घायल उस घर से से सामा।

१९। श्रीर यह वात इफिस के निवासी यिट्टी श्रीर
यूनानी भी सब जान गाये खेर उन सभी की हर
लगा श्रीर प्रमु योशु के नाम की महिमा किई जाती
थी। १८। बार जिन्दों ने विश्वास किया था
उन्दों में से बहुतों ने खाके अपने काम मान लिये
सेगर कतलाये। १९। टोना करनेदारों में से भी
अनेकों ने खपनी पोथियां एकट्टी करके सभी के साम्रे
जला दिई खेर उन्दों का दाम जोहा गया तो
प्रमु सहस स्वेये ठहरा। १०। यू पराक्रम से प्रमु ने सिकन्दर की जिमे पिष्टदिया ने खडा किया था रें?। जब यह याते हो चुकीं तब पायल ने आगे बढाया खार मिकन्दर राथ से मैन मस्के लागी प्रात्मा में मामिदोनिया थी। श्रादाया के बीच से के श्राप्त उत्तर दिया चाइता था॥ ३४। परन्तु सब यिद्यालीम जाने की ठदराया और कहा कि यहां उन्हें। ने जाना कि यह यिहूदी है सथ के सथ जाने के पीछे सुक्ते रोम को भी देखना देशा॥ २२। एक गट्ट से दे। घड़ी के प्रटक्तल द्रीकिमधी की से। जी उस की सेवा करते थे उन में में दें। की प्रार्तिमी की जय पुकारते रहे ॥ ३५ । तय नगर के श्राचीत तिमाधिय थीर इरास्त की माकिदीनिया में लेखक ने लोगों की गात करके करा दे दकिसी नेगी भेजके वह आप ही आशिया में कुछ दिन रह गया ॥ कीन मनुष्य है हो। नहीं जानता कि हिफिसिया का रहे। हम समय इस मार्ग के विषय में यहा हुल्लंड नगर यही देवी अर्तिमी का छीर कृषितर की ग्रीर हुआ। १४। क्योंकि दोमीश्रिय नाम एक सुनार से गिरी हुई मूर्ति का टरुनुआ है ॥ ३६। में। जय अर्तिमों के मन्दिर की चादी की मूरते बनाने से कि हम बातों का प्रवहन नहीं हो सकता है हचित कारीगरी की बहुत काम दिसाता था॥ २५। उस है कि तुम श्रांत देखी थीर कीई काम उतावली से ने उन्हों की श्रीर ऐसी ऐसी वस्तुश्रों के कारीगरीं न करें।। ३९। क्योंकि तुम इन मनुष्यों की लाये की एकट्टे करके कहा है मनुष्यों तुम जानते ही कि हो न पवित्र वस्तुश्रों के चोर न तुम्हारी देवी इस काम से हमीं की संपत्ति प्राप्त होती है।। रई। की निन्दक हैं।। ३८। से जो दीमीत्रिय की श्रीर थीर तुम देखते थार धुनते हो कि इस पायल उस के मग के कारीगरीं की किसी से विवाद है तो पार तुम दक्षत आर कुनत है। कि इस पायल इस आ उन का उन का जा का लाहा है। कि विशेष प्रधान लोग है वि एक ईप्रया नहीं हैं केवल हि को नहीं परना प्राय हमस्त आण्या के बहुत लोगों की समसाके भरमाया वाती के विषय में कुछ पूछते ही तो व्यवहारिक समा में निर्णय किया जायगा। 80। क्योंकि लो आज यह उक्कम निन्दित हो जाय परन्तु यह भी कि बड़ी हुई है उस के हेतु से हम पर बलवे का देग्य सगाये

काने का छर है इस लिये कि की ई कारण नहीं है जिस करके एम इस भीड़ का उत्तर हे सर्केंगे॥ ४१। थीर यह कहके उस ने सभा की विदा किया॥

२० ज्व दुह्नड थम गया तब पायल गियों की अपने पास सुलाके श्रीर राले लगाके माकिटोनिया जाने की चल निकला। २। उस सारे देश में फिरके थीर बहुत वातों से वन्दे वपदेश देके घर यूनान देश में खाया ॥ ३। बीर तीन मास रहको जय यह जहाज पर सुरिया की जाने पर था पिष्ट्रदी लेगा उस की घात में लगे इस लिये उस ने माफिटोनिया हाके लीट जाने की ठरराया ॥ ४ । विरेषा नगर का नेापातर ग्रीर थिय-लोनियों में से प्रारेस्तार्थ थीर सिन्नुन्द थीर दर्जी नगर का गायस थार तिसाधिय थार वाणिया देश के तुद्धिक थार श्रीफिम खाशिया लें उस के सम दी लिये॥ ५। इन्हों ने खारी जाके त्रीखा में हमें की बाट देखी ॥ ई। श्रीर इस लाग श्रखमीरी राटी के पर्छ्य के दिनां के पीके जहाज पर फिलिपी से चले बीर पांच दिन में श्रीखा में उन की पास पहुंचे जहां इम सात दिन रहे॥

दिन चले जाने पर था उन से वाते किई खीर खाधी रात हो यात करता रहा ॥ 🗀 । जिस उपराठी कीठरी में वि ग्कट्टे पुरु चे उस में बद्दत दीपक बरते चे॥ ए। ग्रीर उतुम्य नाम गक जवान खिडकी पर बैठा मुख्रा भारी नीद से भुक्ष रहा था थीर पायल के यही घेर ले। यातं करते करते यह नीद से भुकको तीसरी खटारी पर से नीसे जिर पडा थ्रीर मुखा चठाया गया ॥ १० । परन्तु पाचल उतरके उस पर थींधे पड़ गया थीर उसे गोदी में लेके वाला मत धूम मचाय्रो पर्योक्ति उस का प्राण उस में है। ९१। तय जपर जाके ग्रीर रीटी तोड्के ग्रीर खाके क्रीर वर्ड़ी घेर लों भार तक चातचीत करके चह चला गया ॥े१२ । श्रीर व उस जवान को जीते ले स्त्राये श्रीर यष्ट्रत शांति पाई॥

१३। तब एम लेगा खारों में जहाज पर चक्के श्रायस नगर की गये जहां से हमें पायल की चढ़ा सेना था क्योंकि टस ने यूं ठरराया था इस सिये कि स्नाप ही पैदल जानेवाला था॥ १४। जब यह ग्रासस में इस से ग्रा मिला तब इस उसे चढ़ाके मितुलीनी नगर में श्राये॥ १५। श्रीर वर्दा से खोलके हम दूसरे दिन खीया टापूंको साम्दने पहुचे छीर क्रानेदिन सामा टापू मे लगान किया फिर श्रीगुलिया नगर में रहके दूसरे दिन मिलीत नगर में याये ॥ १६ । क्योंकि पायल ने फ्राफिस की एक ग्रीर क्रोडके जाना ठरराया इस लिये कि उस की प्राणिया मे अवेर न लगे क्योंकि वह शीघ्र जाता था कि जी उस में बन परे ता पैतिकाप्ट पर्व्य के दिन में विरू ग्रलीम में पहुंचे ॥

१९। मिलीत से उस ने लागों की इफिस नगर भेजके मण्डली के प्राचीना की घुलाया॥ १८। जब वे उस पाम श्राये तथ उस ने उन से कहा तुम जानते दो कि परिले दिन से जो मै श्राशिया में पहुंचा मै हर यमय क्योंकर सुम्हारे बीच में रद्वा ॥ १९ । कि वही दीनताई से ग्रीर यहुत रा राक्षे थार उन परीकाओं में जो मुमापर यिष्ट्रदियों की कुमंत्रका से पड़ी में 9। श्राठयारे को पहिले दिन जब शिष्य लागा प्रभु की सेवा करता रहा ॥ २०। श्रीर क्योंकर मे राटी तीडने की ग्यांट्रे हुए तब पायल ने ली अगले ने लाभ की वातों में से कोई वात न रख होड़ी ना तुन्दें न वताई थ्रीर लोगों के ग्रागे श्रीर घर घर तुम्दे न सिखाई ॥ २१ । कि यिष्ट्रदियों श्रीर प्रनानिया की भी में साक्षी वेको ईग्लर के स्नारी पश्चा-नाय करने की श्रीर प्टमारे प्रभु योशु खीष्ट पर विश्वास करने की वात कहता रहा ॥ २२ । स्नीर अब देखों में स्नातमा से बंधा दूसा विस्मालीस की जाता टू थ्रीर नही जानता हूं कि वद्दां मुक्त पर व्या पड़ेगा। २३ । केवल यदी जानता हू कि पवित्र श्रात्मा नगर नगर सादी देता है कि वधन श्रीर क्रेश मेरे लिये धरे है ॥ 🞖 । परन्तु में किसी बात् की चिन्ता नहीं करता हु श्रीर न अपना प्राय दतना यहुमूख्य जानता हू जितना यांनाद से यापनी दीइ का थीर ईश्वर के अनुग्रद के मुसमाचार पर साबी वेने की सेयकाई की जी मैं ने प्रमु यीग्र से पाई है

पूरी करना यदुमूल्य दे॥ २1 । श्रीर श्रय देखा में जानता दू कि तुम सय जिन्दी में में ईप्रवर के राज्य की कर्यो सुनाता फिरा टूमेरा मुंद फिर नधीं देखोगे॥ २६ँ। इस लिये में प्राज के दिन ईश्वर को साची रखके तुम से कदता ह कि म सभी के सोइ से निर्दीय हूं॥ २९। क्योंकि में ने ईप्रवर के सारे मत में से कार्द वात न रख होडी जी तुम्हें न बताई॥ २५ । से। श्रपने विषय मे थीर सारे भूगड के विषय में जिस के वीच में पवित्र खात्मा ने तुम्हें रखवाले ठद्दराये है सचेत रहा कि तुम ईश्वर की मगडली की चरवादी करे। जिसे उस ने अपने लाए से माल लिया है।। २९। क्यों कि मै यह जानता हु कि मेरे जाने के पीछे क्रूर हुड़ार तुम्दों मे प्रवेश करेंगे जी भूवड की न केंबिंगे॥ ३०। तुम्हारे ही बीच में से भी मनुष्य चठेंगे जा जिप्यों की स्नपने पी है खींच लेने का टेड़ी बात कई गा। ३१। इस लिये मै ने जो तीन वरस रात ग्रीर दिन रा रीके दर रक की चिताना न क्षीडा यद स्मरण करते हुए जागते रहा ॥ ३२ । श्रीर श्रव हे भाइया में तुन्दें ईक्टर को श्रीर उस के अनुग्रह के यचन की सीप देता डूं जो सुम्टे सुधारने ग्रीर सब पवित्र किये हुग लागों के योच में श्राधिकार देने सकता है। ३३ँ। मै ने किसी के बंधे अधवा सोने अधवा यस्त्र का लालच नहीं किया ॥ ३४ । तुम श्राप ही जानते दा कि इन दायों ने मेरे प्रयोजन की ग्रीर मेरे मंत्रियों की टप्टल किई॥३५। मैं ने सव वार्त तुम्हे वताई कि इस रोति से परिश्रम करते हुए दुर्बेला का उप-कार करना थीर प्रभु यीशु की वात स्मरण करना चाहिये कि उस ने कहा लेने से देना प्राधिक धन्य है ॥

३६ । यद वार्त कएके उस ने ग्रंपने घुटने टेकके उन सभी के स्था प्रार्थना किई॥ ३९ । तब वे सब बहुत रोपे थे।र पावल के गले में लिपटके उसे चूमने लगे ॥ ३८ । वे सब से ग्राधिक उस बात से श्रोधक कर बात से श्रोक करते थे जो उस ने कही थी हि दून मेरा मुह फिर नहीं देशांगे . तब उन्हें। उसे जहाज लो पहुंचाया ॥

२१ ज्ञाब धम ने उन से याला। दोको जहाज गोला तब सीधे सीधे कीस टापू की चले श्रीर दूसरे दिन रीद टापू की थ्रीर वर्षा से पातारा नगर पर पहुंचे ॥ 👇 । श्रीर ग्य जहाज को जा फैनीकिया की जाता या पाके दम ने उस पर चढको ग्याल दिया॥ ३ । जय क्रुप्रम टापू देखने में खाया तव इस ने उसे वापे दाच क्रोडा थ्रीर मुरिया की जाफे सार नगर में लगान किया क्योंकि जदान की योकाई यहां उतरने पर घी ॥ ४ । श्रीर यदां के जिस्से की पार्क दम यदां सात दिन रहे. उन्टों ने श्रास्मा की शिवा से पायल से कदा यिष्यालीम की न जास्ये॥ ५। जय एम उन दिनों की पूरे कर चुके तय निकलके चलने लगे स्रोर सभी ने स्वियों ख्रीर यालकों समेत दर्म नगर के यादर ले। परुचाया श्रीर ध्मा ने तीर पर घुटने टंकके प्रार्थना किई ॥ ६ । तय ग्क ट्रमरे की गले लगाके हम तो जहाज पर चढ़े थै।र वे खपने खपने घर लै।टे ॥

9। तय एम सार से जलपाया पूरी करके ताल-माई नगर में पहुने थार भाइयों की नमस्कार करके उन के सग एक दिन रहे॥ ८। दूसरे दिन एम जा पायल के संग के ये यहां से चलके कैमरिया में आये थार फिलिप सुसमाचार प्रचारक के घर में जा मातों में से एक था प्रवेश करके उस के यहां रहे॥ ९। इस मनुष्य की चार कुवारी पुष्तियां थीं जा मोदाप्य-द्वाकी कहा करती थी॥

१ । जब इम बहुत दिन रह चुके तब खागाय नाम गक भविष्यद्वक्ता विहृदिया से खाया ॥ ११ । यह हमारे पास खाके थीर पायल का पटुका लेके थीर खपने राच थीर पांच बांधके बीला पवित्र खात्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह पटुका है उस की विद्याली में विहृदी लेगा यही वाधेंगे थीर खन्य-देशियों के हाथ सेंग्रेंगे ॥ १२ । जब हम ने यह वार्त सुनी तब हम लेगा भीर उस स्थान के रहनेहारे भी पायल से बिन्ती करने लगे कि विद्यालीम की न जाह्ये॥ १३ । परन्तु उस ने उत्तर दिया कि तुम ब्या करते ही कि रोते थीर मेरा मन चूर करते हैं।

र्वाल के ऊपर जा स्नाग की लकड़ी पर देशा जलाएं सुद्ध चरबी खास्री स्नीर न कुछ लेाहू॥ कि यह यहे।वा के लिये सुखदायक सुराधवाला इध्य ठहरे ॥

है। और यदि यहावा को मेलबलि के लिये उस का चकावा भेड़बकारियों में से हो ती चाहे वह नर है। चाहे सादीन पर जी निर्दाय है। उसी की वह चढार ॥ २ । यदि घड भेड़ का बच्चा चढाता हो सी बह उस की यहीवा के साम्हने चढार॥ ६। ग्रीर बह अपने चढांबे के सिर पर हाथ टेके थीर धर की मिलापवाले तवू के स्नागे विल करे स्नार हाइन की पुत्र उस की सीहू की बेदी की चारी श्राता पर किस्के॥ १। श्रीर मेलबलि मे से यह चरबी की यहावा के लिये इव्य करके चढ़ार व्यर्थात् चस की चरबी भरी माटी पूछ की वह रीढ के पास से अलग करे श्रीर जिस चरवी से अन्तरियां ठपी रहती है और जा चरबी उन में लिपटी रहती है घह भी, १०। थीर दोनों गुर्दे थीर ना चरधी उन के जपर और लंक के पास रहती है और गुर्दे। समेत क्सले जे के जपर की किल्ली इन सभी की भी बह मला करे॥ ११। श्रीरयाजक इन्हे वेदी पर जलार कि यह यहोवा के लिये हव्यक्षी भाजन ठहरे ॥

१२। ग्रीर यदि वह बकरा वा वकरी घठाए ती वह उस की यहीवा की साम्धने चढ़ाए॥ १३। थीर यह उस के सिर पर दाथ टेककर उस की मिलापवाले तंत्र के आगे व्यक्ति करे श्रीर हायन के पुत्र उस के लेडू की वेदी की चारी अलगो। पर क्रिडकी ॥ १८ । श्रीर वह उस में से श्रपना चढावा यहावा के लिये चट्ट करके चढार अर्थात् जिस चरबी से प्रान्तरियां ऊपी रहती है श्रीर की चरबी उन में लिपटी रहती है वह भी, १५। श्रीर दोनों गुर्दे ख्रीर जी चरबी उन के कपर ख्रीर लंक के पास रहती है और गुर्दी मसेत कलेले के कपर की किली इन सभाकोर अर् अलगकरे॥ १६ । स्रीरं याजक इन्दे वेदी एवं असार यह ती हव्यक्षी भीजन ग्रीर सुखदायक सुगध ठछरेगा क्योंकि सारी चरबी यहाला की है। १०। यह तुम्हारे जिवासें में तुम्हारी पीड़ी

ध । श्रीर हाँबन की पुत्र देन की वेदी पर उस द्यास- पीकी के लिये सदा की विधि ठहरे कि तुम न ता

(पापवलि की विधि)

प्रकार यदे। या ने मूसा से कहा, २। इसारितयों से यह कह कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जी यहाया ने वरके है कोई काम भूल से करकं पापी है। जार, ३। श्रीर यदि श्रीभीपक्त याजक ऐसा पाप करे जिस से प्रजा-की दीप लगे ती श्रपने पाप के कारण वह एक निर्दीप यहारा यदेश्या की पापर्यात करके चठाए॥ ४। भ्रीत वह उस वहडे की मिलापवाले तंब की द्वार-पर यद्दोवा के खारों से जाकर उस के सिर पर दाध टेकी थीर बहाई की यदीवा के साम्दर्न वर्ति करे ॥ ५। श्रीर श्रीभिषिक्त याजक वहाड़े के ले। इ. मे से कुड़ लेकर मिलापवाले तव्र में ले जाए॥ ६ । सीर याजक लाहू में खंगुली बारे कार उस में से कुछ लेकर पांचत्र-स्थान के वांचवाले पर्दे के सारो यदेखा के साम्दने सात बार किंडके ॥ २ । श्रीर यासक उस लेाष्ट्र मे से मुक्त थार लेकर सुगंधित धूप की वेदी के सोगी पर जो मिलापवाल तवू में है यद्दोवा की साम्हने लगार फिर वहदे के धार सब लाष्ट्र की मिलाप-घाले तबू के द्वार पर की देशमवेदी के पाये पर चंडेले ॥ द। फिर वह पापर्वाल को बकड़े की सब चरबी की उस से खला। करे खर्थात् - जिस चरबी से श्रन्तरिया ढर्पी रहती है श्रीर जितनी चरबी उन में लिपटी रहती है घह भी, १। श्रीर दोनी गुर्वे-श्रीर जो चरबी उन के ऊपर श्रीर लक के पास रद्यती है श्रीर गुर्दी समेत कले जे के कपर की किही इन सभा की वह रेसे अलग करे, १०। जैसे मेल-वालिवाले चढ़ावे के वहाड़े से पालगा किये जाएंगे कीर यास्रक इन की देशमधेदी पर खलार ॥ १९ । स क्षीर वकड़े की स्नाल पांव सिर ग्रन्तरियां ग्रावर ग्रीर सारा मास, १२। निदान समूचा बक्का-बङ् कावनी से बाहर शुद्ध स्थान में करां राख डासी जायगी ले जाकर लकडी पर स्नाग मे जलार जहाँ राख् डाली जारगी वही वह जलाया जार ॥ 😁 .

मे तो प्रभु योशु के नाम के लिये यिक्ष्मलीम में केवल बांधे जाने की नहीं परन्तु मरने की भी तैयार हू॥ १४। जब यह नहीं मानता था तब हम यह कहके सुप हुए कि प्रभु की क्ष्म्का पूरी होवे॥

१४। इन दिनों के पीके इम लोग वांध छांदके विकास को जाने लगे ॥ १६। कैसरिया के शिष्यों में से भी कितने हमारे संग हो लिये कीर मनासेन नाम कुष्म के एक प्राचीन शिष्य के पास जिस के यदा हम पाइन होवें हम पहुंचाया ॥ १९। जय हम यिक्शलीम में पहुंचे तब भाइया ने हमें खानन्द से ग्रहण किया ॥

१८। दूमरे टिन पावल इमारे स्मा याकूव के यहां गया थ्रीर सब प्राचीन लोग स्राये ॥ १९। तब उस ने उन को नमस्कार कर जो जो कर्म ईश्वर ने उस की सेवकाई के द्वारा से श्रन्यदेशिया में किये चे उन्हें एक एक करके वर्गन किया ॥ २०। उन्हा ने सुनको प्रभुको म्तुति किई थीर उस से कहा है भाई खाप देखते है जितने सहस्रो यहदियों ने विज्ञास किया है थीर सब व्यवस्था के लिये धुन लगाये हैं। २१। श्रीर उन्दों ने आप के विषय मे सुना है कि खाप अन्यदेशियों के बीच में के सब यिद्देविया के तर्द मुसा का त्याग करने की सिखाते है थ्रीर कदते हैं भि अपने वालकों का सतना मत करी थीर न व्यवहारीं पर चला ॥ २२ । सा व्या है कि बहुत लाग निश्चय ग्कट्ठे दोगे क्योंकि ध सुनैरो कि आप आपे र ॥ २३ । इस लिये यह जो इम ग्राप से कदते हैं की जिये . इमारे यदां चार मनुष्य हैं जिन्हों ने मन्नत मानी है ॥ २४। उन्हें लेके उन के संग्रा श्रापने की शुद्ध की जिये थीर उन के लिये खर्चा दोसिये कि वे सिर मुडार्च तय सब से।। जानेंगे कि के। याते इस ने इस के विषय में सुनी घों से कुछ नहीं है परन्तु यह ग्राप भी व्यवस्था की पालन करते हुए उस के श्रनुसार चलता है। र्भ । परन्तु जिन ग्रन्यदेशियों ने विश्वास किया है दम ने उन के विषय में यही ठहराके लिख भेजा कि वे रेमी कोई वात न माने केवल मूरतों के श्रागी घलि किये पुर से क्रीर लीष्ट्र से क्रीर गला घोटे हुओं के मांस से धार व्यक्तिचार से बचे रहे॥ २६।

तब पावल ने उन मनुष्यों की लेके दूसरे दिन उन के का शुद्ध देकों मन्दिर में प्रविश किया श्रीर सन्देश दिया कि शुद्ध दीने के दिन श्रार्थात उन में से दूर एक के लिये चढ़ावा चढ़ाये जाने तक के दिन कव पूरे दोंगे॥

२९। जब वे सात दिन पूरे द्वाने पर घे तब आशिया के यिद्विद्धों ने पावल की मन्दिर में देखके सब लेगों की उस्काया थार उस पर हाथ डालके पुकारा ॥ २८। दे इस्रायेली लेगों सहायता करें। यही वह मनुष्य है जो इन लेगों के थीर व्यवस्था के थार इस स्थान के विस्तृ सर्व्यंत्र सब लेगों की उपशेश देता है. हां थीर उस ने यूनानियों की मन्दिर में लाके इस पवित्र स्थान की श्रप्रवित्र भी किया है ॥ १९ । उन्हों ने तो इस के पहिले श्रीफिम इफिसी की पायल के सग नगर में देखा था थीर समभते थे कि वह उस की मन्दिर में लाया था ॥ ३०। तब सारे नगर में घबराहट हुई थीर लेगा यक है दोड़े थार पायल की पकड़के उसे मंदिर के वाहर खीच लाये थीर तुरना द्वार मूंडे गये॥

३१। जय ये उसे मार डालनं चाइते घे तय पलटन को सप्टसपति को। सडेश पदुचा कि सारे यिस्थलोम में घवराद्ट हुई है। ३२। तब वह तुरन्त योद्वास्त्रीं श्रीर शतपतियों की लेकी उन पास दै। हा थ्रीर उन्हों ने सहसर्वात की थ्रीर याद्वाश्री की देखके पायल की मारना क्रीड़ दिया॥ ३३। तव सम्सर्पात ने निकट ग्राके उसे लेके ग्राचा किई कि दे। जजीरों से बांधा जाय श्रीर पूछने लगा यह कीन है श्रीर क्या किया है। ३४। परन्तु भीड मे कोई कुछ थीर कोई कुछ पुकारते थे थीर जब सहस्रपति हुसड़ के मारे निश्चय नहीं जान सकता था तब पायल की गढ़ में ले जाने की ग्राचा किई॥३५। जय यह सीढ़ी पर पहुंचा ऐसा हुआ कि भी ह की वरियार्ड के कारण याद्वाग्री ने उसे उठा लिया ॥ ३६। क्योंकि लागों की भीड उसे दूर कर पुकारती दुई पीढ़े खाती घी ॥

३९। जब पायल शरू के भीतर पहुचाये जाने पर था तब उस ने सहस्रपति से कटा जी स्नाप से कदा क्या तू यूनानीय भाषा जानता है ॥ ३८। ता वया तू वह मिसरी नही है जो इन दिनों के जागे वलवा करके कटारवध लेगो। में से चार सहस मनुष्यों के। जगल में ले गया ॥ ३९ । पायल ने कदा में ता तारस का गक पिटूदी मनुष्य हूं. किलिकिया के एक प्रसिद्ध नगर का निवासी हूं. श्रीर मे स्थाप चे विन्ती करता हू कि मुभे लेगों से बात करने दीनिये॥ ४०। जब उस ने खान्ना दिई तब पावल ने सीढ़ी पर खडा छाको लागा का राष्ट्र से सैन किया . जब वे चहुत चुप हुए तब उस ने द्रजीय भाषा में उन से बात किई ॥

२२ जिस ने कहा है भाइया श्रीर पितरा मेरा उत्तर जो में खाप लोगी के आजी अब देता हू सुनिये ॥ २ । वे यह सुनके कि वह इस से इवीय भाषा में बात करता है श्रीर भी चुप दुर ॥ ३ । तय उस ने कहा में ता यिट्टी मनुष्य ष्ट्र की किलिकिया के तारस नगर में जन्मा पर इस नगर मे पाला गया श्रीर गर्मालवंल के चरणा के पास पितरी की व्यवस्था की ठीक रोति पर सिदाया गया श्रीर जैसे श्राज तुम सब दे। ग्रेसा ही ईरखर के लिये धून लगाये था॥ ४। थ्रीर मे ने इस पध की लोगों को मृत्यु लें सताया कि पुरुषों ग्रीर स्त्रिया को भी बाघ बाघके वन्दीगृ हो में हालता था॥ ५। इस में महायाजक थैरि सब प्राचीन लोग मेरे सादी है जिन से में माइयों के नाम पर चिट्टियां पाकी दमेसक की जाता था कि जी वदा घे उन्दें भी ताड्ना पाने को याधे दुर यिषणलीम में लाक ॥ ई। परन्तु जव में जाता था थार दमेसक की समीप पहुंचा तय दे। पहर के निकट अचाचक वड़ी ज्योति स्वर्ग से मेरी चारी ग्रीर चमकी ॥ 9 । ग्रीर में भूमि पर निरा कीर एक भव्द सुना जी मुभ से वेलिं हे भायल हे भावल तू मुक्ते कों सताता है। दामें ने उत्तर दिया कि ई प्रभु तू कीन है . उस ने मुभा से कहा में योगु नासरो हूं जिसे तू सताता है।। ए। जो लाग

क्कुछ करने की मुक्ते खाचा रोप ती करूं. उस ने १०। तब में ने करा है प्रभु में ग्या कर प्रभु ने मुक्त से करा उठकी दमेरक की जा ग्रीर ती जी काम करने की तुमें ठएराया गया है सब के विषय में वहा तुम से कहा लायगा ॥ १९ । बब उस स्वाति को तेज की मारे मुक्ते नहीं मूकता था तक में श्रपने स्तियों के घाष पकड़े हुए दमेसक मे श्राया॥ १२। श्रीर श्रनीनयाए नाम व्यवस्था के श्रनुमार ग्या भक्त मनुष्य जो वदा के राजेदारे सव विरूदियों क यदा मुख्यात था मेरे पाम श्राया ॥ १३ । कार निजट राहा दोको सुभ में कहा दे भाई गायल खपनी दृष्टि पा ग्रीर उसा घड़ी में ने उस पर दृष्टि किई॥ १४। तब उस ने कटा धमारे पितरीं के ईंग्बर ने तुमें ठद-राया है कि तू उम की इच्छा की जाने कीर उस धर्मी के। देखे थ्रीर उमके मुद्द से घात मुने॥ १५। क्वोंकि जा वार्त हूने देखी ग्रीर मुनी है उन के विषय में तू सब मनुष्यों के श्राप्ते उच का माबी धागा॥ १६ । श्रीर श्रव तू स्वी विलम्ब करता है . चठके वर्पतिसमा ले श्रीर प्रमु के नाम की प्रार्थना करके प्रपने पापों की धी हाल॥ १९। जब म विषयालीम की फिर खावा ज्योही मन्दिर में प्रार्थना करता या त्यों हो चेनुध हुआ। १८। श्रीर उम की देखा कि मुक्त से वेालता था श्रीघ्रता करके विद-श्रलीम से भट निकल जा क्योंकि ये मेरे यिएय में तेरी साची ग्रह्ण न करेंगे ॥ १९ । में ने करा घे प्रभु ये जानते है कि तुक पर विश्वाम करनेदारी की मे वंदीगृष्ट में डालता क्रीर घर एक सभा में मारता था॥ २०। थीर जब तेरे माची स्तिमान का सीए यहाया जाता था तय में भी श्राप निकट राहा था श्रीर उस के मारे जाने में सम्मति देता था थार उस के घातको के कपड़ें की रखवाली करता था। २१। तव उस ने मुभ से कहा चला जा धवेंकि में तुभे यान्यदेशिया के पास दूर भेजूगा॥

२२। लोगो ने इस वात लें। एस की सुनी तय कचे कट्ट से पुकारा कि ऐसे मनुष्य की पृष्टिकी पर से दूर कर कि उस का जीता रक्ष्मा संचित्तन था। मेरे मा थे उन्हों ने वह स्थाति देखी थार हर गये रेहे। जब वे चिह्नाते ग्रीर कपहें फेक्स ग्रीर ग्राकाण परन्तु की मुक्त से द्योलता था उस की द्यात न सुनी॥ में धूल उड़ाते थे ॥ २४ । तद सहस्रपति ने उस की मारके जाची कि में बान लोग किस कारण से उस के विन्द्व ऐसा प्रकारते है ॥ २५ । जब वे पावल का चमड़े के वधा से वाधते थे तब उस ने शतपति से जी यहा या कहा क्या मतुष्य की जी रीमी है ग्रार दश्ड के पाग्य नहीं ठहराया गया है को ड़े मारना तुम्हे उच्छि है ॥ २६ । शतपति ने यह मुनके महम-पति को पास जाको कह दिया कि देखिये श्राप ववा किया चाहते हैं यह मनुष्य तो रोमी हैं॥ २९। तब सरसपति ने उस पास ग्राफे उस में कहा मुक संकष्ट यया तूरोमी है उस ने अत्यादा॥ २८। चरुवपति ने उत्तर दिया कि में ने यर राम निवासी की पदयी बहुत मपैया पर माल लिई पावल ने कता परन्तु में गेमा ही जन्मा ॥ ३६। तब जी लाग उसे जीवने पर घे सा तुरना उम के पास से इट गये ग्रार मद्दनपति भी यद जानके कि रोमी है ग्रीर म ने उसे वाधा है हर गया ॥

३०। श्रीर दूसरेदिन यह निश्चय जानने चाहता या कि उम पर विद्विदेशों में खो दीप लगाया जाता हे इस लिये उम की ब्रधना मे खाल दिया थै।र प्रधान याजका का फ़ीर न्याइया की मारी सभा का श्राने की श्रान्ता टिई श्रीर पावल की लाके उन के स्रागं यङ्ग किया ॥

२३. पावल ने न्यार्या की सभा की श्रीर ताकके कहा है भार्या में इस दिन ला मर्वथा ईग्वर के खारी शुद्ध मन से चला हू॥ र । परन्तु अनीनयाद महायाजक ने उन लेगों की जा उम के निकट खंडे चे उस की मुद्द में मारने की श्राचा दिई॥३। तव पावल ने उस से कहा दे चना फेरी पुर्ड भीति ईश्चर तुक्ते मारेगा . ध्वा तू मुर्फे व्यवस्था के श्रनुसार विचार करने की वैठा है श्रीर व्यवस्या की लंघन करता हुआ मुक्ते भारने की श्राचा देता॥ ४। बी लाग निकट गर्ड घे से वाले क्या रू ईश्वर के मदायाजक की निन्दा करता है॥ ४। पावल ने ऋग दे भाइयो में नहीं जानता था कि यह महायाजक है वर्षेकि लिया है अपने लागी।

गठ में ले जाने की खादा कि ई श्रीर कहा उसे की है। के प्रधान की खुरा मत कह ॥ ६। तब पावल न यह जानके कि एक भाग सदूर्की खीर एक भाग फरीशी दे सभा में पुकारा दें भाइया में फरीशी श्रीर फरीशी का पुत्र हू मृतको की आशा थीर जी उठने के विषय में मेरा विचार किया जाता है॥ ७। जव उस ने यह वात कही तव फरीशिया और स्ट्रॉकियों से विवाद पुत्रा छै। सभा विभिन्न पूर्व ॥ ८। क्योंकि सदूको करते हैं कि न मृतकों का जी उठना न दूत न ख्रात्मा है परन्तु फराशो टोनों का मानते हैं॥ ए। तव वडी धूम मची थ्रीर तो खध्यापक फरीशिया के भाग के घेँ से उठके लडते दुग कदने लगे कि इम लोग इस मनुष्य में कुछ युराई नहीं पाते हैं परन्तु यदि कीर्ड ग्रात्मा ग्रथवा दूत उम से वाला है ता एम ईक्कर से न लड़ें॥ १०। जब बदुत विवाद हुमा तब सहस्पति की भक्तो हुई कि पावल उन से फाड न डाला जाय इस लिये पलटन की श्राज्ञा दिई कि जाके उस की उन के बीच में स क्रीनके गठ में लाग्रो।

> ११। उस रात प्रभु ने उस की निकट दाडे ही कदा दे पावल ठाट्स कर खोबि जैसा तु ने पिन-शकीम में मेरे श्रियय में की साबी दिई हैं तैसा ही तुओं राम में भी माची देना दागा ॥

> १२। विद्यान हुए कितनं विद्दृदियो ने एका करके प्रण यांधा कि जब ली इस पायल की सार न डाले तब लें। का खार्य प्रथवा पीये तो दमें धिक्कार है॥ १३। जिन्दों ने श्रापस में यह क्रिरिया खाई थी सो चालीम जना से श्रीधक थे॥ १४। वे प्रधान याजकों गार प्राचीना के पास ग्राक वाले इस ने यह प्रण वाधा है कि जब ले। इस पावल की मार न डार्ले तब ला याँद क्रुक चीखे भी ता हमे धिक्कार री। १५। इस लिये श्रव श्राप लोग न्याइयों की मभा समेत सहसर्पति की समकाइये कि इम पायल की विषय में की वार्त ग्रार ठीक करके निर्शय करेंगे से। स्नाप उसे कल इमारे पास लाइये. परन्तु उस के पहुचने के पहिले ही हम लाग उसे मार डालने का तैयार है॥

९६। परन्तु पाधल के भांजे ने उन का छात से

को श्रपने पास वुलाके कहा इस जवान को सहस-पति के पास से जाइये क्योंकि उस की उस से कुछ कदना है।। १८। से। इस ने इसे से सदस्पति के पास लाके कहा पावल वंधुए ने मुक्ते अपने पास वुलाके विन्ती किई कि इस जवान की सदस्पति से कुरु करना है उसे उस पास ले जाइये॥ १९। सरसपति ने उस का दाश पकड़के श्रीर सकात मे जाको पूछा तुम की जो मुम से कदना दें से वया है। २०। उस ने कहा घिट्टदियों ने आप से यही विन्ती करने की श्रापस में ठदराया है कि इस पावल के विषय में कुछ वात श्रीर ठीक करके पूर्छेंगे से ग्राय उसे कल न्याइया की सभा में लाइये ॥ २१। परन्तु श्राप उन की न मानिये क्यों कि उन में से चालीस से खाँधक मनुष्य सम की घात में लगे है जिन्हों ने यह प्रण वांधा है कि जब लें। इस पावल की मार न डाले तव ली जी खार्य प्रयवा पीर्य ती हमें धिक्कार है और ग्रय वे तैयार है ग्रीर ग्राप की प्रतिचा की थास देख रहे है।

२२। से सहस्रपति ने यह खाद्मा देके कि किसी से मत कह कि मै ने यह वाते सहस्रपति की वताई हैं जवान क्षेत विदा किया ॥ २३ । श्रीर शतप्रतिये। में से दो की अपने पास वुलाके उस ने कहा दी सी याद्वाखों ग्रीर सत्तर घुडचढ़ों ग्रीर दा सा भालितों की पहर रात वीते कीर्यारया की जाने के लिये तैयार करे। । रे४। ग्रीर वाइन तैयार करे। कि वे पावल की वैठाके फीलिक्स ग्रध्यव के पास वचाके ले जावे॥

रें । उस ने इस प्रकार की चिट्टी भी लिखी ॥ २६ । क्रौदिय चुमिय महामहिमन ग्रध्यद्य फीलिक्स को नमस्कार ॥ ५७। इस मनुष्य की जी यिद्वदियों से पकड़ा गया था ग्रीर उन से मार डाले जाने पर था में ने यह मुनके कि वह रामी है पलटन के चंग जा भ्राचके कुड़ाया॥ २८। श्रीर में जानने चाहता था क वे उस पर किस कारण से देाप लगाते है इम लिये उसे उन की न्याइया की सभा में लाया॥

लगाना सुना थ्रीर क्यांके गढ़ में प्रवेश कर पावल की | विवादीं के विषय में उस पर दीप लगाया जाता सदेश दिया ॥ १९ । पावल ने शतपतिया में से एक है परन्तु वध किये जाने अधवा वांधे जाने की येतय को ई दोप उस में नहीं है। ३०। जब मुक्ते बताया गया कि यिट्टदी लेगा इस मनुष्य की घात में लगेगे तब मै ने तुरना उस की आप के पास भेजा श्रीर दोपदायकों को भी श्राज्ञा दिई कि उस के विस्तृ जी बात द्वीय उसे खाय के खारी वारे . खारी शुभ ॥ ३१। योद्वा लाग जैसे उन्हे खाचा दिई गई घी

तैसे पावल की लेके रात ही की अन्तिपात्री नगर मे लाये॥ ३२। दूसरे दिन व गढ़ की लीटे ग्रीर घुड़-चढ़े। को उस की संग जाने दिया ॥ ३३ । उन्हों ने कैसरिया में पहुंचके ग्रीर श्रध्यक्ष की चिट्टी देके पावल को भी उस के ग्रागे खडा किया। ३४। श्रध्यचने पढ़के पूछा यह कीन प्रदेश का है थीर जव जाना कि किलिकिया का है॥ ३५। तव कहा जव तेरे देापदायक भी खाव तव में तेरी सुन्गा . थीर उस ने उसे हेराद के राजभवन से पहरे में रखने की श्राद्या किई ॥

28. पांच दिन के पीछे अनिवाद महा-याजक प्राचीना के ग्रीर तर्तू ल

नाम किसी सुष्रक्ता के स्या खाया ख्रीर उन्हें ने ष्राध्यव के क्यांगे पावल पर नालिश किर्द॥ २। जब पावल वुलाया गया तव तर्त्तल यह कहके उस पर दोंप लगाने लगा कि हे महामहिसन फीलिक्स ग्राप के द्वारा इमारा बहुत कल्याय जा दाता है श्रीर श्राप की प्रवीगता से इस देश के लेगो। के लिये कितने काम जो मुफल द्वाते है। ३। इस की दम लोग सर्व्यथा कीर सर्व्यत्र बहुत धन्य मानके ग्रह्य करते हैं ॥ ४ । परन्तु जिस्ते मेरी ख्रीर से ख्राप की अधिक विलव न दीय में विन्ती करता हू कि आप प्रपनी सुधीलता से इमारी सन्नेप कथा सुने लीजिये॥ **५ । क्योंकि इम ने यही पाया है कि यह मनु**ष्य स्क मरी के ऐसा है ग्रीर जगत के सारे यिहादिया में वलवा करानेटारा थीर नासरियों के कुपन्य का प्रधान ॥ ६ । उस ने मन्दिर की भी अपवित्र करने रि । तथ में ने यह पाया कि उन की व्यवस्था के की चेष्टा किई ग्रीर इस ने उसे पकद्र श्रपनी

लुंचिय सहस्रपति ने खाके बड़ी वरियाई से उस की इमारे दायों से कीन लिया थ्रीर उस के दे।यदायकों की आप के पास आने की आज्ञा दिई॥ ८। उसी में आप पूरुके इन सब बाती के विपय में जिन से इम उस पर दोप लगाते है खाप हो जान सकींगे॥ ए। यिष्ट्रदियों ने भी उस के संग लगके कहा यह खाते यूंदी है।

१०। तब पायल ने बय श्रध्यव ने बोलने का सैन उस से किया तय उत्तर दिया कि मै यह जानको कि बाप बहुत बरसें। से इस देश के लोगों के न्यायी है शौर हो साहस से श्रपने विषय में की वातों का उत्तर देता हू॥ ११। ब्योकि ग्राप जान सकते है कि जब में में यिस्शलीम में भवन करने की श्राया मुभे बारह दिन से व्यधिक नहीं हुए ॥ १२ । ग्रीर उन्दें। ने मुक्तेन मन्दिर मेन सभाके घरों में न नगर में किसी से विवाद करते ग्रुग प्रथवा सागी की भीड लगाते हुए पाया ॥ १३ । थ्रीर न छ उन यासों की जिन के विषय में वे खब सुक्त पर दीप लगाते है उत्तरा सकते हैं ॥ १४ । परन्तु यह मे ग्राप के थागे मान चेता ट्रांक जिस मार्ग का व क्षप्र कदते है उसी की रोति पर में खपने पितरों के ईश्दर की येवा करता हू और जो वार्त व्यवस्था में श्री भविष्यद्वक्तार्थों के पुस्तक में लिखी हैं उन सभी का विक्वास करता हू॥ १५। ग्रीर ईक्टर से क्राशा रखता हूं जिसे यें भी खाप रसते है कि धर्मी ग्रीर श्रधमीं भी सय मृतकों का बी उठना होगा ॥ १६। इम से में श्राप भी साधना करना हू कि ईश्वर की श्रीर मनुष्यों की श्रीर मेरा मन चदा निर्देश रहे॥ १७। यहुत वरसें के पीहे में श्रपने लोगों की टान देने को थीर चकाया चढ़ाने की थाया॥ ९८। इस में उन्दों ने नहीं पर क्याशिया के कितने यिट्टादियों ने सुके मन्दिर मे शुढ़ किये छुण न भी इ के संग श्रीर न धूमधाम के स्मा पाया॥ १९ । उन की उचित षा कि तो मेरे विक्ष उन की कोई वात दीय ती यदां श्रापके श्रामे देति श्रीर मुक्त पर दीय लगाते॥ २०। यथवा ये दी लोग बाप दी करे कि बय में

व्यवस्था के प्रतुसार विचार करने चादा॥ ७। परन्तु | न्याइयों की सभा के ग्रामे खड़ा था तब उन्हों ने सुभ में कीन सा कुकर्मा पाया॥ २१। केवल इसी एक बात के विषय में जो में ने उन की बीच में खड़ा दीको पुकारा कि मृतकों को जी चठने को विषय में मेरा विचार ग्राज तुम से किया जाता है ॥

२२। यह वार्त सुनकी फीलिक्स ने की इस मार्ग की वार्त वहुत ठीक करके वूकता या उन्हें यह कहके टाल दिया कि जब लुसिय सहस्रपति ग्रावे तव में तुम्हारे विषय में की वार्त निर्णय कदंगा ॥ २३ । थीर उस ने शतपति की प्राचा दिई कि पावल की रधा कर पर उस की ख़बकाश दे ग्रीर उस के मित्री मैं से किसी की उस की सेवा करने में प्रथवा उस पास थाने में सत रोक ॥

२४। कितने दिनां के पीहे फीलिक्स खपनी स्त्री दुिंचल्ला के का जा पिट्टांदेनी थी खाया ख्रीर पावल की युलवाके खीष्ट पर विश्वास करने के विषय में उस की मुनी ॥ २५ । श्रीर जब वह धर्मी थीर संयम के थीर थानेवाले विचार के विषय में यात करता था तय फीलिक्स ने भयमान दीके उत्तर दिया कि श्रद्ध ते। ला श्रीर श्रद्धसर पाकी मैं सुके युलादमा ॥ २६। यह यह यात्रा भी रखता था कि पायल सुभे भपैये देगा कि मै उसे क्वांड देज इस लिये थ्रीर भी बहुत बार उस कें। घुलवाके उस से वातचीत करता था ॥ २९। परन्तु जब दो वरस पूरे दुर तब पर्किय फीष्ट ने फीलिवर का काम पाया श्रीर फोलिक्स यिष्ट्रदियों का मन रखने की इच्छा कर पावल की वंधा पुत्रा होड गया।

२५ फ्रीष्ट उस प्रदेश में पहुचकी तीन दिन को पीड़े कैसरिया से यिस्थलीम की गया॥ १। तव महायाजक ने ग्रीर यिटूर्दियों के बड़े लेगों ने उस के स्नागे पावल पर नालिश किर्द॥ ३। श्रीर उस से विन्ती कर उस के विष्टु यह ग्रनुग्रह चाहा कि वह उसे यिस्मलीम में मगवाय विशेषिक से उसे मार्ग में मार डालने के। घात लगाये हुए घे॥ ४। फीष्ट ने उत्तर दिया कि पावल फ्रेंसिरिया में पहरे में रहता है ख़ीर में खाय

वहां ग्रीप्र जावता। । । फिर बीला तुम में से जा | दिया रामियां की यह रीति नहीं है कि जब ला

मृत्यु से हुँड़ाया जाना नहीं मांगता हू परन्तु जिन उस ने कहा खाप कल उस की दुनेंगे॥ बातों से ये मुक्त पर दोष लगाते है याँद उन में से रेंहै। से दूसरे दिन जब प्राग्रिया क्षीर वर्योकी दोहाई दिई है. तू कैसर क्षे पास जायगा॥

सामर्थी लोग है सा मेरे सम चलें श्रीर जा इस वह जिस पर दोप लगाया जाता है श्रपने दाप-मनुष्य में कुछ दोप द्वाय तो। उस पर दोप लजावे॥ दायकों के श्राम्ने साम्ने न ही श्रीर दोप के विषय में ६ । श्रीर उन के बीच में दस एक दिन रहके उत्तर देने का श्रवकाश न पाय तब लें किसी मनुष्य यह कैसरिया की गया थीर दूसरे दिन बिचार की नाथ किये जाने के लिये सीप देवे॥ १९। से जब श्रायन पर बैठके पावल की लाने की श्राद्मा किई॥ वे यद्यां स्कट्टे हुए तव में ने कुछ विलंख न करके ९। जय पावल थाया तव जो यिदू दी लेाग यिद- थाने दिन विचार थासन पर वैठके उस मनुष्य की श्रलीम से आये थे उन्हों ने आसपास खडे होको उस लाने की आचा किई॥ १८। दोपदायकों ने उस की पर बहुत बहुत ख़ीर भारी भारी दोष लगाये जिन यासपास ख़दे होके जैसे दोष में समसता या वैसा का प्रमाय वे नहीं दे सकते थे॥ ८। परन्तु उस ने कोई दोप नहीं लगाया॥ १९। परन्तु श्रपनी पूजा उत्तर दिया कि मै ने न यिहृदिया की ब्यवस्था के न के विषय मे थ्रीर किसी मरे दुर यी शु के विषय में मन्दिर को न कैंसर को बिक्ट बुक्क अपराध किया जिसे पावल कहता था कि जीता है वे उस से है। ए। तब फीष्ट ने पिट्टू दिया जा मन रखने की कितने विद्याद करते थे।। २०। मुभे इस विपय के इच्छा कर पावल की उत्तर दिया क्या तू यिक्शलीम विद्याद में सदेह था इस लिये में ने कहा क्या तृ को जाके वहां मेरे थारो इन वातों के विषय में यिष्णजीम की जाके वहां इन वातों के विषय मे विचार किया जायगा ॥ १०। पावल ने कक्षा मे विचार किया जायगा ॥ २१। परन्तु जब पावल ने कैंगर के विचार आसन के आगे खड़ा हूं जहां दोहाई दे कहा मुक्ते अगस्त महाराजा से विचार उचित है कि मेरा विचार किया जाय . यिट्टू दियों किये जाने की रखिये तब मै ने श्राचा दिई कि जब का जैसा स्राप भी अच्छी रीति से जानते हैं मै ने लों मै उसे कैंसर के पास न भेजू तब लों उस की कुछ अपराध नहीं किया है। ११। क्योंकि जो में रक्षा किई जाय। २२। तब अग्रिया ने फीए से कहा अपराधी हू थीर बध के योग्य कुछ किया है तो में मैं आप भी उस मनुष्य की सुनने से प्रसन्न दोता.

कोई वात नहीं ठहरती है तो कोई मुभे उन्टों के ने बड़ी धूमधाम से खाके सहस्रपतियों श्रीर नगर के हाथ नहीं सेंप सकता है. में कैसर की दोहाई छेष्ट मनुष्या के संग समाज स्थान में प्रवेश किया ग्रीर देता हू॥ १२। तब फीष्ट ने मित्रियों की सभा के फीष्ट ने ब्राचा किई तब वे पावल की ले ब्राये॥ स्रा वात करके उत्तर दिया क्या तूने कैंसर की २४। ग्रीर फीप्टने कहा है राजा श्राग्रिपा श्रीर है सब मनुष्ये। जो यहा हमारे संग ही छाप लोग इस १३। जब कितने दिन बीत गये तब स्राग्निपा की देखते हैं जिस के विषय में सारे यिट्टादिया ने राजा ग्रीर वर्वीकी फीष्ट की नमस्कार करने की विकासी में ग्रीर यद्दा भी मुक्त से विन्ती करके कैंसरिया में आये ॥ १४ । ख्रीर उन के बहुत दिन पुकारा है कि इस का ख्रीर जीता रहना उचित नहीं वर्दा रहते प्रते फीष्ट ने पावल की कथा राजा की। हैं ॥ २५। परन्तु यह जानके कि उस ने वध के सुनाई कि एक मनुष्य है जिसे फीलिक्स बंध में होड़ याग्य कुछ नहीं किया है, जब कि उस ने ग्राप गया है। १५। उस पर जब मैं यिख्यालीम में या अगस्त महाराजा की दोहाई दिई में ने इसे भेजने तव प्रधान याजको ने खीर यिहूदियों के प्राचीनों ने की ठहराया ॥ २६ । परन्तु में ने इस के विषय में नालिश किई ग्रीर चाहा कि देख की ग्राचा उस की के निश्चय की बात नहीं पाई है जी मै महाराजा पर दिई जाय ॥ १६ । परम्तु मैं ने उन को उत्तर को पास लिखू इस लिये मैं उसे आप लोगों को साम्ने

लाया हूं कि विचार किये जाने के पीछे सुके कुछ नगरा तक भी स्ताता था॥ १८। इस वीच में जब लिखने की मिले॥ २९। क्यों कि यधुवे की भेजने में प्रधान यानकों से अधिकार कीर व्याजा लेके में दोप जी उस पर लगाये गये ने ननीं बताना मुक्के टमेसक की जाता था॥ १३। तब है राजा मार्ग श्रभगत देख पडता है॥

बहाकी उत्तर देने लगा . कि है राजा श्राग्रिया जिन है शावल तू मुक्ते की सताता है . पैनी पर लात मारना वातों में यिष्ट्दी लेगा सुक्त पर दोप लगाते है उन तिरे लिये कठिन है ॥ ९५। तय में ने कहा है प्रभु तू मब बातों के विषय में से अपने का धन्य ममकता कीन है. उस ने कहा में योशु हूं विमे तू सताता है। ह कि खाल खाप के खारों उत्तर देखता ॥ ३ । निज १६ । परन्तु टठके खपने पाँवों पर खड़ा हो को कि कारके इसी लिये कि जाप विहारिण के बीच के सब में ने तुमें दर्शन विया है कि उन वातों का व्यवहारी खार विवादों की वृभते है . मा में जाप जी तृ ने देशी है खार जिन में में तुमें दर्शन देखता में बिक्ती करता हु धीरज करके मेरी मुन लीजिये ॥ तुमें मेवक थार मार्चा ठएराड ॥ ११ । श्रीर मे तुमे 8 1 लड़कपन में मेरी डैमी चाल चलन गारभ में तेरे लोगा से ग्रीर क्रन्यदेशिया से वचाडगा जिन के यिक्शलीम में मेरे लेगो। की बीच में घी का सब पाम में श्रव तुओं भेजता हू ॥ १८। कि तू उन की पिष्ट ही लोग बानते हैं ॥ ५ । वे जी मानी देने आर्थि खाले इसे लिये कि वे अधियारे से बाजियाले की चाहते तो खादि से मुक्ते पत्थानते हैं कि हमारे ख्रीर छीतान के खिछकार से ईकटर की ख्रीर धर्म के सब में दारे प्रथ के अनुसार में फरीशी की, फिरे जिस्ते पापमाचन और उन लेगों में की नुभ पर चाल चला ॥ ६ । ग्रीर श्रव जो प्रतिज्ञा ईण्टर ने विज्ञाम करने से पवित्र किये गये है श्रधिकार पार्व ॥ पितरे। में जिई में उसी की खाजा के विषय में। १९। से दे राजा अग्रिपा में ने इस स्वर्शीय विचार किये जाने की खड़ा हूं ॥ ९ । जिमे नमारे दर्शन की वात न टाली ॥ २० । परन्तु पत्ति टमेसक यारशं कुल रात दिन यन में मेया करते हुए पाने थार पिरणलीम के नियासियों का तब पिट्टिया के की आशा रखते हैं. दभी लागा के विषय में है सारे देश में ख़ीर खन्य रेशियों की पञ्चाताप करने राजा अग्रिपा विद्वती लाग मुक्त पर दोष लगाते है ॥ का शार ईश्टर की शार फिरने का श्रीर पश्चाताप

श्रायाग्य लाना लाता है कि ईश्वर मृतकों को दातों के काग्या पिट्टरी लाग मुक्ते मन्दिर में पक्र इके खिलाता ॥ ए। म ने तो अपने में समका कि योशु मार डालने की चेष्टा करते थे॥ ३३। की ईश्वर नामरी के नाम के विक्ष वहुत कुछ करना रचित से सरायता पाके में कोटे थीर वड़े की साली देता है॥ १०। थार में ने विद्यालाम में यही किया भी हुआ थाल लें ठहरा हूं और उन वातों की छोड म में बहुता की बन्दीगृता में मूद रापा श्रीर जब तांडना देकी यीशु की निन्दा करवाता चा थार की कथा मुनावेशा॥

गीर निव करके है रावा व्योग्रेषा ब्राप के साम्ने उन पर व्यत्यना क्रोध ने उन्मत्त होके वाहर के े में ट्री पटर दिन की में ने स्वर्ग से सूर्य के तेज से खांधक एक द्याति खपनी खाँर खपने संग जानेहारी र्द्दे क्यांगिया ने पायल से कहा तुक्ते को चारा ग्रीर चमकती हुए देखी॥ १४। ग्रीर जब श्राम विषय में बोलने हम सब भूमि पर शिर पड़े तब में ने एक शब्द सुना की खान्ना दिई जाती है॥ २। तब पायल हाथ जो मुक्त म बोला ग्रीर दृशीय भाषा में कहा है गावल

🕒। श्राप नारों। के यहाँ यह बर्जे जिल्लाम की की योग्य काम करने का उपदेश दिया॥ २१। इन कार प्रधान यातकों मे अधिकार पाके पवित्र लेगों। सुक नधी कहता हू की भविष्यद्वक्तान्त्रों ने स्त्रीर मूचा ने भी कहा कि छोनेटाली हैं॥ २३ । अर्घात् खीष्ट वे घात किये जाते थे तर्व में ने ग्रापनी मम्मति दिई ॥ की दु.ख भागना द्वीगा ग्रीर वही मृतकी में में प्रान्ति ११। श्रीर समस्त सभा के घरें में में वार वार उन्हें उठके एमारे लंगों की श्रीर श्रन्यहें शियों की उपीति बड़े भव्द से कहा दे पावल तू वीड़हा दे बहुत विद्या तुभी वीसहा करती है। २५। पर इस ने कदा दे महामदिमन फीष्ट मे वीड्दा नदीं ह परन्तु सञ्चाई थ्रीर बुद्धि की बातें कद्दता हू॥ रेई । इन वातों की राजा व्रभता है जिस के क्यारों में खीलके द्यालता हू क्योंकि में निश्चय जानता हू कि इन घाती में से फोर्ड बात उस से कियी नहीं है कि यह ती कोने से नहीं किया गया है॥ २०। हे राजा अग्रिपा क्या आप भविष्यद्वकाओं का विश्वास करते हैं. मै जानता हू कि स्नाप बिद्धास करते है। २८। तव व्यग्निपा ने पावस से कहा तू घोड़े में मुक्ते खीछियान होने की मनाता है॥ र्ए। पावल ने कहा ईश्वर से सेरी प्रार्थना यह है कि क्या छोड़े में क्या बहुत में क्षेत्रल थाप नहीं परन्तु सब लोग भी जी खाज मेरी सुनते है दन वधना को छोड़के ऐसे हो जार्ये सैसा में हूं॥

६०। जब उस ने यह कहा तब राजा खीर ग्रध्यक श्रीर वर्णीकी थ्रीर उन के संग्र बैठनेहारे उठे ॥ ३१। थीर श्रलग जाके स्नापस में बीले यह मनुष्य बध किये जाने श्रथवा बांधे जाने के याग्य कुछ नहीं करता है। ३२। तब श्रीग्रेपा ने फीप्ट से कहा जो यह मनुष्य कैसर की दोहाई न दिये दोता ती क्रोडा जा सकता॥

२७ ज्ञिब यह ठहराया गया कि इम जहाज पर इतिलया की जाये तव उन्दें। ने पावल को थै।र कितने थै।र बंधुयों को भी यूलिय नाम ग्रास्त की पलटन के एक शतपति के हाथ सीप दिया ॥ २ । श्रीर श्रादामृतिया नगर की एक जहाज पर की आशिया के तीर पर के स्थानों की। जाता था चठके हम ने खोल दिया थ्रीर श्रारिस्तार्ख

२४ । जब बह यह उत्तर देता था तब फीष्ट ने लुकिया देश के मुरा नगर पहुंचे ॥ ६ । वहां शत-पति ने सिकन्दरिया के एक जहांज की जो इतिस्या की जाता या पाके हमें उस पर चढ़ाया॥ ९। बहुत दिनों में इस धीरे घीरे चलके श्रीर वयार जा इमें चलने न देती थी इस लिये कठिनता से कनीद के साम्ने पहुंचके सलमानी के बासे सामे क्रीती के नीचे चले॥ द। श्रीर कठिनता से उस के पास से देाते हुए शुभ-लंगरवारी नाम एक स्थान में पहुचे जद्दां से लासेया नगर निकट था ॥

🖰 । जब बहुत दिन बीत गये घे खार जलपात्रा में जोखिम क्षेतीं घी क्योंकि उपवास पर्छ्य भी श्रव बीत चुका या तब पावल ने उन्हें समकाको कहा॥ १० । हे मनुष्या मुभे मूभ पहता है कि इस जलयात्रा में हानि थ्रार बहुत टूटी क्षेयल वाकाई थ्रार बहाज की नहीं परन्तु इसारे प्रायों की भी खुआ चाहती है। ११। परन्तु शतपति ने पायल की बातों से श्राधिक मांभी को श्रीर बहाज के स्थामी की मान तिई ॥ १२ । ग्रीर वह लंगरवारी जाड़े की समय काटने की अच्छी न भी इस लिये खहुतेरी ने परा-मर्थ दिया कि यहां से भी खोलके बाँ किसी रीति से दें। सके ते। फैनीकी नाम क्रीती की एक लगरवारी में जो दक्षिण पश्चिम श्रीर उत्तर पश्चिम की श्रीर खुलती है जा रहे थेंगर वहां चाडे का समय काटे॥

१३। जब दक्षिण की वयार सन्द सन्द बहने लगी तब उन्दों ने यह समभक्षे कि इमारा श्रीभप्राय मुफल हुआ है लगर चठाया थार तीर घरे घरे क्रीसी के पास से जाने लगे। ९४। परन्तु घोड़ी बेर में क्रीती पर से श्रांत प्रचण्ड एक वयार उठी से। उरक-लूदन कदावती है॥ १५। यह जब जदाख पर लगी ग्रीर घइ वयार के सामू ठहर न सका तब इम ने नाम थियलोनिका का एक मार्किदोनी छमारे संग उसे जाने दिया श्रीर उडाये पुर चले गये॥ १६। था॥ ३। दूसरे दिन इम ने सीदोन में लगान किया तिव क्रीदा नाम एक होटे टापू के नीचे से जाके इम क्रीर यूलिय ने पावल के साथ प्रेम से व्यवहार करके किंठिनता से दिशी की धर सके॥ ९०। उसे उठाके उसे मित्रों के पास जाने थार पाहुन होने दिया ॥ उन्हों ने अनेक उपाय करके जहाज की नीचे से खांधा ४। वहा **चे खोलके वयार के चन्मुख दोने के कारण** थीर मुत्ती नाम चड़ पर टिक जाने के भय से मस्तूल दम कुप्रस की नीचे से द्वाके चले ॥ ५। श्रीर किलि- जिराके यूदी उड़ाये जाते थे ॥ १८। तब निपट किया और पर्फुलिया के निकट के समुद्र में देको वही आंधी हम पर चलती थी इस लिये उन्दों ने दूसरे दिन कुछ वोभाई फ्रेंक दिई॥ ५९। श्रीर तीसरे दिन इस ने अपने हाथा से नहान की सामग्री फ्रेंक दिई॥ २०। श्रीर नव बहुत दिना तक न मूर्ण न तारे दिखाई दिये श्रीर बड़ी थांघी चनती रही अन्त में इसारे बचने की सारी श्राया नाती रही॥

ने उन के बीच में खड़ा दोके कहा है मनुष्या उचित था कि तुम मेरी बात मामते श्रीर क्रीतों से न खोलते था कि तुम मेरी बात मामते श्रीर क्रीतों से न खोलते न यह हानि श्रीर टूटी उठाते ॥ २२। पर अब में तुम से बिन्ती करता हू कि ठाड़म बांधा क्योंकि तुम्हों में से किसी के बाग का नाश न हागा केवल जहाज का ॥ २३। क्योंकि ईश्वर जिस का में हू श्रीर जिस की सेवा करता हू उस का गक दूत इसे रात मेरे निकट खड़ा हुआ ॥ २४। श्रीर कहा हे पावल मत डर तुमी कैंसर के आगे खड़ा होना अवश्य है श्रीर देख ईश्वर ने सभी का जा तेरे सग जलयात्रा करते ह तुमी दिया है ॥ २५। इस लिये हे मनुष्या ठाड़म बांधा क्योंकि में ईश्वर का विश्वास करता हू कि जिस रीति से सुमी कहा गया है उसी रीति से होगा ॥ २६। परन्तु हमें किसी टापू पर पडना होगा ॥

रें 9 । जब चे दिह्मी रात पहुंची ज्योही हम श्राहिया समुद्र में इधर उधर उद्याये जाते थे त्योही श्राधी रात के निकट मह्माद्दों ने जाना कि हम किसी देश के समीप पहुंचते हैं ॥ रें । श्रीर थाद लेके उन्हों ने घीस पुरसे पाये श्रीर थोड़ा श्रागे बढ़के फिर थाह लेके पढ़ह पुरसे पाये ॥ रें । तब पत्थरें ले स्थाना पर टिक जाने के हर से उन्हों ने जदाज की पिक्काही से चार लगर हाले थार भार का दीना मनाते रहे ॥ ३०। परन्तु जब मह्माद लेगा जदाज पर से भागने चाहते थे श्रीर गलही से लंगर हालने के बहाना से हिंगी समुद्र में उतार दिई ॥ ३१। तब पावल ने शतपति से श्रीर योहाशों से कहा जो ये लेगा जदाज पर न रहें तो तुम नहीं वच सकते हो ॥ ३२। तब योहाशों ने हगी के रस्से काटके उसे गिरा दिया ॥

३३ । जब भार होने पर श्री तय पायल ने यह कहके सभी से भाजन करने की विन्ती किई कि

श्राज चौदछ दिन दृश कि तुम लाग श्रास देखते हुए उपवासी रहते ही थीर कुछ भाजन न किया है॥ ३४। इस लिये में तुम से विन्ती कंरता हूं कि भाजन करा जिस से तुम्हारा घचाव होगा क्योंकि तुम मे से किसी के सिर से एक बाल न गिरेगा॥ ३५। थार यह वात कहके था रोटी लेके उस ने सभा के सामे ईग्दर का धन्य माना छैार तेाडके खाने लगा॥ ३६। तव उन सभा ने भी ढाढ़स बांधके भाजन किया॥ ३७। इस सब जे। जहाज पर घे दे। सै। किएतर जन थे। ३८। भीजन से तृम दोको उन्दे। ने ग्रेट् को समुद्र में फैंकको जदाज को दलका किया। ३९। जब विदान सुषा तब वे उस देश की नदी चीन्दते थे परन्तु किसी खाल की देखा जिस का चैरिस तीर था थैंगर विचार किया कि ना दी सके तो इसी पर जहाज की टिकार्व ॥ ४०। तव **उन्हों ने लगरों की काटके समुद्र में क्वेंड़** दिया ग्रीर उसी समय पतवारी के वधन खाल दिये ग्रीर वयार के चन्मुख पाल चढाके तीर की ग्रोर चले। ४१। परन्तु दो समुद्रो की समाम को स्थान में प्राइको उन्दों ने जहाज की टिकाया ग्रीर गलदी ती गड़ गर्द श्रीर दिल न सकी परन्तु पिछाड़ी लदरी की वरियाई से टूट गई॥ ४२। तव योद्वाओं की यद परामर्थे था कि बंधुओं की मार डार्ले ऐसा न ही कि कोई पैरके निकल भागे ॥ ४३ । परन्तु शतपति ने पायल की बचाने की इच्छा से उन्हें उस मत से रोका थ्रीर के। पैर सकते घे उन्हे ग्राज्ञा दिई कि परिले मूदके तीर पर निकल चले ॥ ४४ । ग्रीर दूसरों का कि कोई पठरों पर श्रीर कोई जहाज मे को वस्तुक्री पर निकल जाये. इस रीति से सब काई तीर पर वच निकले॥

दि जिल्ल व वच गये तय जाना कि यह टापू मिलता कहावता है। है। श्रीर उन जगली लेगों। ने हमी से श्रनीखा प्रेम किया क्योंकि मह के कारण जो पहता था श्रीर जाड़े के कारण उन्हों ने श्राग सुलगाके हम सभी की ग्रहण किया॥

३। जब पावल ने बहुत सी लक्षड़ी वटारकी श्रागंपर रखी तब एक साप ने श्राच से निकलको उस का दृष्य धर लिया॥ ४। स्त्रीर जब उन जग़िलया ने सांप का उस के दाय में लटकरें हुए देखा तव स्नापस में कहा निश्चय यह मनुष्य इत्यारा है जिसे यदापि समुद्र से वच गया तामी दराइदायक ने जोते रहने नहीं दिया है ॥ ५ । तब उस ने साप को। स्राप्ता में भटक दिया श्रीर कुछ दुख न पाया॥ ६। पर वे बाट देखते घं कि वह यूज जायगा श्रिषवा श्रचाचक मरके गिर पहेगा परन्तु जब वे बड़ो वेर ला बाट देखते रहे ग्रीर देखा कि उस का कुछ नही विश्वादता है तब ग्रीर ही विचार कर कदा यह तो देवता है।

था सा दे दिया॥

१६। जब इम रोम में पहुचे तब शतपति ने बंधुवा को वेनापति के दाय वेष दिया परन्तु पावल की एक योद्घाके स्नाचा उस की रज्ञाकरता **घा** स्रकोला रहने की स्त्राचा हुई॥ १९। तीन दिन के पीके पावल ने पिहूदियों के बड़े बड़े लेगो। को एकट्ठे खुलाया स्त्रार जब वे एकट्ठे हुए तब उन से कहा है भाइया में ने इमारे लेगी के अधवा पितरी के व्यवहारी के विषद्व कुछ नहीं किया था तासी वंधुया होको यिक्यलोम से रामिया के हाथ में से। पा गया ॥ १८ । उन्हों ने मुक्ते जांचको छोड़ देने चाहा क्योंकि मुक्त में वध के याग्य को ई दीप न था॥ १९ । परन्तु जब यिहूदी लाग इस के विकद्व बीलने लगे तब मुक्ते कैंसर की **९। उस स्थान के श्रासपास पर्वालय नाम उस** दोहाई देना श्रवश्य हुश्रा पर यह नहीं कि सुभे ग्रपने टापू के प्रधान को भूमि था . उस ने इसे ग्रहण लोगो पर कीई दीय लगाना है। २०। इस कारण टापू के प्रधान की भूमि थी. उस न इस ग्रहण लोगी पर कोई दाप लगाना दे। १०। इस कारण करकी तीन दिन प्रोतिभाव से पहुनई किई ॥ ८। से मैं ने आप लोगों की खुलाया कि आप लोगों की पर्वालय का पिता उदार से और आवले हूं से रोगी देखके जात कर क्यों कि इसायेल की आया के लिये पहा था सा पावल ने उस पास घर में प्रवेश करके मैं इस बजीर से वधा हुआ हू ॥ २९। तब व उस प्रार्थना किई और उस पर हाथ रखके उसे चगा से बोले न हमों ने आप के विषय में पिटूदिया से किया ॥ ए। जब यह हुआ था तब दूसरे लोग भी चिंद्विया पाई न भाइयों में से किसी ने आक खाप जो उस टापू में रोगों थे आके चग किये गये॥ के विषय में बुरा कुछ बताया अथवा कहा ॥ २२। १०। और उन्हों ने हम लोगों का बहुत आदर किया परन्तु आप का मत वया है से इस आप से हम जानते हैं ग्रार जब इम खालने पर थे तब जा कुछ ब्यावश्यक चाइते है क्योंकि इस पथ के विषय में इम जानते है कि सर्व्यत्र उस के विरुद्ध में वाते किई जाती है। ११। तोन मास के पीके इस लाग सिकन्दरिया २३। से। उन्दे। ने उस की एक दिन ठहराया ग्रीर के एक जदान पर जिस ने उस टापू में जाड़े का बहुत लोग बासे पर उस पास ग्राये जिन से बह समय काटा था जिस का चिन्ह दियस्कूरे था चल ईश्वर के राज्य की साची देता हुआ थार यीशु के निकलं ॥ १२। भुराकूर नगर में लगान करके हम विषय में की बात उन्हें मूसा को व्यवस्था से श्रीर तोन दिन रहे ॥ १३। वहा से हम व्रमके रीगिया भविष्यद्वन्ताया के पुस्तक से भी संमक्ताता हुआ मार से नगर पहुँचे थार एक दिन के पीछे दिच्या की बयार साम लें। चर्चा करता रहा ॥ २४। तब कितनों ने उन जो उठा ते। दूसरे दिन पुतियली नगर में स्राये॥ वाते। की मान लिया स्रीर कितने। ने प्रतीति न किई॥ १४। वहा भाइयो की पाके इस उन के यहा सात २४। से वे स्नापस में गक मत न दीके जब पावल ादन रहने का बुलाये गये श्रीर इस रीति से रोम ने उन से एक बात कही थी तब विदा हुए कि का चले। १५। वहा से भाई लोग इमारा समाचार पवित्र श्रात्मा ने हमारे पितरीं से यिशीयाह भविष्य-मुनर्क श्राप्यप्रवैक्त श्रीर तीन सराय लें इस से द्वन्ता के द्वारा से श्रव्या कहा ॥ २६। कि इन लोगों मिलन की निजल ग्राये जिन्हें देखके पावल ने ईंग्वर के पास जाक कह तुम सुनते हुए सुनागे परन्तु नहीं का धन्य मानके ठाठस बाधा ॥ बूक्षोगे ग्रार देखते हुए देखागे पर तुम्हें न सूक्षेगा ॥ में पड़के पाप करे और यह बात उस के श्रनजान में तारहे तीभी यह यदाया की किसी भाषा के विबद्ध कुड़ करके दोधी हो, 98। तो खय उस का किया हुआ पाप प्रशट दी जार तय मगडली एक वक्डे कें। पापवलि करके चठाए। यद उसे मिलाप-वाले संयु के भारो ले जाए, १५। भार मचन्नली के पुर्रानिये अपने श्रपने हाथों की वक्रड़े के सिर पर यंदावा के मारी टेर्फ श्रीर यह यहदा यदाया के साम्टने यति किया जाए॥ १६। श्रीर श्रीभियक्त याजक यहरे के लेाष्ट्र में से कुछ मिलापवाले तंबू मे ले जार॥ १०। कीर यालक लोटू में श्रंगुली बीरकर योचवाले पर्दे के आगे परीवा के साम्दने किहके ॥ १८। श्रीर के। घेदी यहावा के ग्रामे मिलापवाले तब्र में है उस के सींगों पर यह कुछ लोहू लगाए ग्रीर यय लाष्ट्र की मिलापवाले तंत्र के द्वार पर की देाम घेदी के पाये पर उद्देल ॥ १९ । श्रीर यह बक्कडे की भारी चरवी निकालकर बेटी पर जलाए॥ २०। खीर वैसे पापर्यात के बढ़ाई से करना है बैसे ही इस से भी करे इस भांति याजक इम्रार्शियों के लिये प्रायोश्वन करे तय उन का घट पाप क्षमा किया कारमा ॥ २९ । श्रीर यह यह है की कायनी से यादर से जानर उसी भांति जलार जैसे उसे पहिले घड़ाडे की बलाना है यह ते। मरहली के निमित्त पापर्यास ठप्ररेगा ॥

२२। सब कोई प्रधान पुरुष पाप करके एप्पांत् पपने परमेश्वर महोद्या की किसी ग्रामा के विस्तृ भूस से कुछ करके दीवी ही, २३। छीर उस का पाप उस पर प्रगट ही जाए तो वह एक निर्देश यकरा चढावा करके से ग्राम, २४। ग्रीर वकरे के सिर पर हाम देके भीर वकरे की वहां व्यक्ति करे कहां दीमविस्त्रामु पहीवा के ग्रामी विस्त्र किया जारगा यह तो पापवलि ठहरेगा॥ २५। भीर पाजक पपनी यंगुली से पापवलिपशु के लिहू में से कुछ सिकर दीमविदी के सींगीं पर सगाए भीर उस का लिहू हीमविदी के पाये पर उंडेले॥ २६। ग्रीर वह इस को सारी बरकी की मेलकाल की सरबी की नाई

९३। चीर मदि इशारल की सारी मगडली मूल | बेदी पर जलार ग्रीर याजक उस की पाप के विषय पड़के पाप करे ग्रीर वह बात उस के ग्रनजान | मे प्रायशिवल करे तब वह कमा किया जारगा॥

२०। बीर यदि साधारण लेगी में से कोई मूल से पाप करे प्रधान यहाया का वर्जा हुआ। कीई काम करके दोपी हो, २८। बीर उस का वह पाप उस पर प्रगट हो जार तो वह उस पाप के कारण एक निर्देश यकरी सहाया करके ले आए॥ २९। बीर वह पाप के बीर यह पापवालिपशु के सिर पर हाय टेके छीर होमयलि के स्थान पर पापवालिपशु के। बील करे॥ ३०। बीर याजक उस के लोहू में से अपनी श्रंगुली से फुड लेकर होमयेदी के सीगी पर लगाए बीर उस के सब लोहू की उसी यदी के पाये पर उसेले॥ ३९। बीर वह उस की सब चरबो की मेलबलिपशु को चरवी की नाई अलग करे तब याजक उस की चरवी पर पहोवा के निर्मत्त सुखदायक सुगध करके जलाए बीर याजक उस के लिये प्रायश्वित करे तब वह समा किया जाएगा॥

हर। श्रीर यदि यह पापयांत के लिये एक भेड़ी का यद्या चढ़ाया करके ले आए तो यह निर्देश मादीन हो। हहै। श्रीर यह पापयांत्रपशु के सिर पर हाथ टेके श्रीर उस की पापयांत्रपशु के सिर पर हाथ टेके श्रीर उस की पापयांत्र करके यहां यांत्र करे जहां ही मयांत्रपशु यांत्र किया आएगा। इस श्रीर यांत्रक अपनी थंगुली से पापयांत्र के लेकू तें कर हो मयेंदी के सीगी पर लगाए श्रीर उस के श्रीर यद लोडू की घंदी के पाये पर उसेले। हम। श्रीर यह उस की सब चरबी की मेलवांत्राले भेड़ के यद्ये की घरबी की नाई याला करे श्रीर यांत्रक उस के पाप के लिये पापरिवास करे श्रीर यांत्रक उस के पाप के लिये पापरिवास करे श्रीर यह समा किया आएगा।

(देापमलि की विभि)

जारता यह तो पापव्यक्ति ठटरेता ॥ २६ । श्रीर पाजक प्राप्त यह तो प्राप्त करे कि से हिक्स रेसा प्राप्त करे कि से हिक्स से से कुछ ते के सेति। यर लगार श्रीर उस का वें प्रदेश पर भी कि क्या तू ने यह सुना वा जानता ती है हो स्वेदी के पापे पर उंडेले ॥ २६ । श्रीर वह कि सार उठाना पड़ेता ॥ २ । श्रीर यदि को श्रीर विकर्ण

थीर वे काना से अंचा सुनते है थीर अपने नेत्र मूद करते हुए चले गये।। लिये हैं ऐसा न हो कि वे कभी नेत्रों से देखें श्रीर कानों से धुने थीर मन से समर्भे थीर फिर जार्ल थीर घर मे रहके सभी की जी उस पास घातें थे ग्रहण मै उन्हें चगा करं। २८। से तुम जाने। कि ईश्वर किया। ३१। ग्रीर विना रोक टोक बड़े साइस से को त्रास की कथा अन्यदेशियों के पास भेजी गई। ईश्वर के राज्य की कथा सुनाता श्रीर प्रभु योशु खीष्ट है श्रीर वे सुनेंगे॥ 👯 । जब वह यह बाते कह के विषय में की वाते सिखाता रहा॥ 🔻

रें । क्योंकि दन लेगो का मन मीटा ही गया है । चुका तव यिहूदी लेग प्रापस में बहुत विवाद

३०। श्रीर पावल ने देा वरस भर अपने भाडे के

## रे। सियों के। पावल प्रेरित की पन्नी।

वुलाया हुआ प्रेरित ग्रीर र्इश्वर को सुसमाचार के लिये खला। किया गया है। २। वह सुसमाचार जिस की प्रतिज्ञा उस ने अपने भविष्यद्वक्ताक्री के द्वारा धर्मपुस्तक में क्यागे से किई थी। ३। अर्थात् उस के पुत्र इसारे प्रभु यीशु खीष्ट के विषय में का सुसमाचार जो ग्ररीर के भाव से दाजद के वंश में चे चत्पन्न हुआ।। ४। श्रीर पवित्रता के श्रात्मा के भाव से मृतकों जी उठने से पराक्रम सहित ईश्वर का पुत्र ठहराया गया ॥ ५ । जिस से हम ने खनुग्रह थ्री प्रेरिताई पाई है कि उस के नाम के कारण सब देशों के लोग विख्यास से श्राज्ञाकारी द्दी जायें॥ ६ । जिन्हों मे तुम भी यीशु स्त्रीष्ट की युलाये दुर दे। ॥ ७ । रीम की उन सब निवासियों की जी ईंग्वर के प्यारे श्रीर बुलाये हुए पवित्र लीग है . तुम्हे हमारे पिता ईख्वर थीर प्रभु योश खोप्र से अनुग्रह श्रीर शांति मिले॥

, दें। पहिले में योशु खोष्ट को द्वारा से तुम सभी के लिये ग्रपने ईश्वर का धन्य मानता हू। कि तुम्हारे

ए। क्यों कि ईश्वर जिस की सेवा में अपने मन से १. प्रावत को योशु खीष्ट का दास श्रीर उस के पुत्र के सुसमाचार में करता हू मेरा साक्षी दै कि मैं तुम्हें कैंचे निरन्तर स्मरण करता हूं॥ १०। श्रीर नित्य स्रपनी प्रार्थनाश्रीं में विन्ती करता हूं कि किसी रोति से खब भी तुम्हारे पास जाने की मेरी यात्रा ईश्वर की इच्छा से सुफल द्वीय॥ ११। क्यों कि मैं तुम्हें देखने की लालसा ऋरता हूं कि मै कीई म्रात्मिक वरदान तुम्हारे स्त्रा बांट सें**जं** जिन्हें तुम स्थिर किये जावा॥ १२। अर्थात् कि मै तुम्दीं मे श्रपने श्रपने परस्पर विश्वास के द्वारा से तुम्हारे संग श्राति पाऊं॥ १३। परन्तु हे भाइयो मे नही चाहता हू कि तुम इस से अनजान रहा कि मै ने बहुत बार तुम्हारे पास जाने का विचार किया जिस्ते जैसा दूसरे श्रन्यदेशियों में तैसा तुम्हों मे भी मेरा कुछ फल होवे परन्तु श्रव लों में राका रहा॥

१४। मै यूनानियों श्री श्रन्यभाषिया का श्रीर बुद्धिमाना श्री निर्बुद्धियों का ऋगी हू॥ १५ । यूं मे तुम्हें भी जो रीम से रहते हा सुसमाचार सुनाने की तैयार हू॥ १६। क्योंकि मै खोष्ट के सुसमाचार से नहीं लजाता हू इस लिये कि हर एक विश्वास बिक्रवास का चर्चा सारे जगत में किया जाता है ॥ करनेहारे के लिये पहिलं यिहूदी फिर यूनानी के लिये विश्वास से धर्मी जन जीयेगा ॥

१८। जो मनुष्य सञ्चाई को अधर्म से रोकते हैं उन की सारी अमिक्त और अधर्म पर ईश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रगट किया जाता है।। १९। इस कारण कि ईश्वर के विषय का ज्ञान उन मे प्राट है क्योंकि ईप्रवर ने उन पर प्रगट किया॥ २०। क्योंकि जगत की सृष्टि से उस के अहुम्य गुण अर्थात चस को सनातन सामर्थ्य थैरार ईश्वरत्व देखे जाते है क्योंकि वे उस के कार्यों से पदचाने जाते हैं यहा सो कि वे मनुष्य निस्तर हैं॥ २१। इस कारण कि उन्हों ने ईप्रवर की जानकी न ईप्रवर की याग्य गुगानुवाद किया न धन्य माना परन्तु श्रनर्थक बाद विचार करने लगे श्रीर उन का निर्वृद्धि मन श्रीधयारा द्या गया॥ २२। व श्रपने की ज्ञानी कहकी मूर्य यन गये। २३। श्रीर श्रविनाशी ईश्वर की महिमा की नाशमान मनुष्य श्रीर पाकियों श्रीर चैतपायों श्रीर रेताने-ष्टारे जन्तुर्क्षों की मूर्ति की समानता से बदल डाला॥

२४। इस कारण ईश्वर ने उन्दे उन की सन की श्रामिलायों के श्रनुसार श्रशुद्धता के लिये त्याग दिया कि वे ग्रापस में श्रपने ग्रीरी का ग्रनादर करे। २४। जिल्हा ने ईप्रवर की सञ्चाई का भूठ से वदल डाला खार मृष्टि की पूजा खार सेवा मृजनदार की पूजा थ्रीर मेवा से अधिक किई की सर्व्यदा धन्य है. ष्रामीन ॥ रेई । इस हेतु से ईग्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में त्याग दिया कि उन की स्त्रिया ने भी स्वामाविक व्यवहार की उस से जी स्वभाव के बिन्द्व है बदल डाला॥ २७। बैंचे ही पुन्य भी स्त्री के संग स्थाभाविक व्यवहार के हके ग्रपनी

षह त्राम के निमित्त ईप्रवर का सामर्थ्य है ॥ १९ । | करे ॥ २९ । छीर सारे ग्राधर्म छी व्यक्तिसार ग्री क्योंकि उस में ईश्वर का धर्म विश्वास से विश्वास दूष्टता थी। लोभ थी। वुराई से भरे हुए श्रीर डाह थी। के लिये प्रगट किया जाता है जैसा लिखा है कि नरिहसा थी। बैर थी। कल थी, दुर्भाव से भरपूर हो। ३०। थीर पुरुक्षिये श्रपवादी ईश्वरहोही निन्दक ग्रामिमानी दभी घुरी वाता के वनानेदारे माता पिता की प्राचा लघन करनेशरे॥ ३१। निर्वृद्धि भूठे मयारोहत क्षमारोहत ग्री निर्दय दावे॥ ३२। जी ईक्वर की विधि जानते हैं कि गेरी गेरी काम करने-टारे मृत्यु के योग्य है तीभी न केवल उन कामा का करते है परन्तु करनेहारीं से प्रसन्न भी हाते है।

२. सी है मनुष्य हू कोई हो जो दूसरी का विचार करता हो तू निस्तर है . जिस वात में तू दूसरे का विचार करता है उसी वात में अपने को दोषी ठएराता है क्योंकि तू जा विचार करता है आप ही वे ही काम करता हैं॥ २। पर एम जानते हैं कि गेसे गेमे काम करने-रारों पर ईश्चर की दंड की खाचा यथार्थ है॥ ३। श्रीर हे मनुष्य जा ऐसे ऐसे जाम करनेहारा का विचार करता ख़ीर खाय ही वे ही काम करता है ध्या तू यही चमभता कि मै तो ईश्वर की दश्ड की क्राचा से ववूगा॥ 🞖 । क्राचवा ववा तू उस को कृपा था सहनेशीसता था धीरज के धन का तुक्क जानता है थार यह नही व्रुक्तता है कि ईश्वर की कृपा तुभी पश्चाताय करने की सिखाती है। ५। परन्तु श्रपनी कठोरता थेरा नि पश्चातापी मन के देतु से अपने लिये क्रीध के दिन ला टांईप्रधर के यथार्थ विचार के प्रग्रह दोने के दिन ली क्रीध का संचय करता है। ६। यह हर एक मनुष्य की उस के कर्मों के श्रनुसार फल देशा॥ ९। की सुकार्म मे स्थिर रहने से महिमा थ्रीर खादर थ्रीर खमरता हूंड़त कामुकता से एक दूसरे की थ्रोर जलने लगे थ्रीर है उन्हें वह ग्रनना जीवन देगा॥ 🗀 परन्तु जी पुरुषों के साथ पुरुष निर्लेन्ज कर्म्म करते थे थे।र विवादी है थे।र सत्य की नहीं मानते पर अधर्म्म की व्यपने अस का फल जो र्राचित था खपने में भोगते मानते हैं उन पर कोप था क्रोध पड़ेगा॥ ९। हर थे॥ २८। श्रीर ईश्वर क्री चित्त में रखना जब कि एक मनुष्य के प्राय पर जी खुरा करता है क्रिश स्नीर चन्दे श्राच्छा न लगा इस लिये ईश्वर ने चन्दे निकृष्ट चिक्रा पहिले यिटूदी फिर यूनानी के ॥ १०। मन के बश में त्यारा दिया कि वे अनुचित कर्मी पर हर एक की जी मला करता है महिमा कीर

को ॥ ११ । क्योंकि ईश्वर के यद्दां पत्रपात देशियों में निन्दित दोता है ॥ नहीं है ॥

पाप किया है से। विना व्यवस्था नाश भी होरो थे।र जितने लोगो ने व्यवस्था पाके पाप किया है सा व्यवस्था के द्वारा से दण्ड के येगय ठदराये जायेगे॥ १३ । क्यों कि व्यवस्था के सुननेदारे ईश्वर के यदां धर्मी नहीं है परन्तु व्यवस्था पर चलनेहारे धर्मी ठद्दराये जायेंगे॥ १४। फिर ज्ञव श्रन्यदेशी लेगा जिन के पास व्यवस्था नहीं है स्वभाव से व्यवस्था की वातों पर चलते हैं तब यद्यपि व्यवस्था उन के पास नहीं है तीभी वे श्रपने लिये खाप ही व्यवस्था हैं॥ १४ । वे व्यवस्था का कार्य्य श्रपने श्रपने दृदय मैं लिखा हुया दिखाते है थीर उन का मन भी मानी देता ई थ्रीर उन की चिन्ताएं परम्पर दीप लगातीं प्रथवा दोप का उत्तर देती है। १६। यद वस दिन होगा विस दिन ईश्वर मेरे सुसमाचार के प्रतुसार योध्न कीष्ट के द्वारा से मनुष्या की ग्रप्त वाती का विचार करेगा ॥

९९। देख तू यिटूदी कदायता है थीर व्यवस्था पर भरोसा रखता है थ्रीर ईश्वर के विषय में घमएड अरता है। १८। थ्रीर उस की इच्छा की जानता है और व्यवस्था की शिक्षा पाके विशेष्य वातों का परस्तता है।। १९। श्रीर श्रपने पर भरोसा रखता है कि मै अधी का अगुवा थै। र अंधकार में रहनेहारी का प्रकाश ॥ २०। ख्रीर निर्द्धे हियों का शिवक ख्रीर यालकों का उपदेशक हू थ्रीर ज्ञान थ्री सञ्चार्द का रूप मुक्ते व्यवस्था में मिला है॥ २१। से। स्थातू है . क्या तू को चोरी न करने का उपदेश देता है गमन न करने की कहता है खाप हो पश्स्त्रीगमन

श्रादर और कल्यास द्वारा पहिले यिहूदी फिर यूनानी | लिखा है तैसा ईध्वर का नाम सुम्हारे कारस ग्रन्य-

२५। बो तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ १२। क्योंकि जितने सोगों ने विना व्यवस्था है परन्तु का तूँ व्यवस्था की लघन किया करे ती तेरा खतना अखतना हा गया है ॥ २६ । मेा यदि खतनादीन मनुष्य व्यवस्था की विधियों का पालन करे तो य्या उस का प्रखतना खतना न गिना वायरा।। २९। थीर वो मनुष्य प्रकृति से खतना-धीन धाकी व्यवस्था की पूरी करे से क्या तुमें जी लेख थीर खतना पाके व्यवस्था की लंघन किया करता है दोषी न ठहरावेगा ॥ २८। क्योंकि जो प्रगट में यिटूदी है से यिटूदी नहीं थीर खतना जी प्रगट में प्रधात् देव में है से खतना नही ॥ २०। परन्तु विदूदी वह है जो गुप्त में विदूदी है श्रीर मन का खतना जो लेख से नदी पर खालमा में है सोई खतना है . रेसे यिट्टदी की प्रशंसा मनुष्यों की नही पर ईश्वर की खोर से है।

> ३ ने विदूदी को क्या प्रेष्टता दुई स्रणवा कतने का क्या लाभ दुस्रा॥ रू। सब प्रकार से बहुत कुछ . प्रतिले यह कि ईश्वर की वारियां उन के दाय सापी गई ॥ ३। ना कितनां ने विश्वास न किया तो वया दुश्रा. क्या उन का प्राविष्वास ईरवर के विष्वास की व्यर्थ ठरराविमा ॥ 🞖 । ऐसा न हो . ईश्वर सञ्चा पर हर एक मनुष्य भूठा द्याय जैसा लिखा है कि जिस्ते तू श्रमनी वाती में निर्देश ठएराया जाय थीर तेरा विचार किये लाने में तू लय पाये॥

y। परन्तु यदि इसारा श्रधर्मा ईश्वर के धर्म ना हुसरे को सिखाता है अपने की नहीं सिखाता पर प्रमाण देता है तो हम क्या कहें. क्या ईंग्बर नी क्रोध करता है अन्यायी है . इस की मैं मनुष्य की श्राप ही चोरी करता है। २२। बातू को परस्त्री- रीति पर कहता हू। ६। ऐसा न दो . नहीं तो र्इग्वर क्योंकर जगत का विचार करेगा ॥ ९। परन्तु करता है . क्या तू ने। मूरतें से घिन करता है पवित्र यदि ईश्वर की सञ्चाई उस की महिमा के लिये मेरी बस् चुराता है। २३। का तू जो व्यवस्था के सुठाई के देतु से अधिक करके प्रगट हुई तो में विषय में घमरह करता है व्यवस्था की लघन करने क्यों खब भी पापी की नाई दर्ग्ड के येग्य ठहराया से ईश्वर का ग्रनादर करता है।। २४। क्योंकि जैसा जाता हू। 🖺 । तो क्या यह भी न कहा जाय जैसा

हमारी निन्दा किई काती है जीर जैसा कितने लेगा वालते कि हम कहते हैं कि श्राणी हम युराई करे जिस्तें भलाई निकले . ऐसी पर दयह की श्राचा प्रचार्थ है॥

ए। तो ख्या क्या हम उन से ख़च्छे हैं . कभी नहीं क्योंकि हम प्रमाण दे चुके हैं कि प्रिट्ट वो ख़ैर यूनानी भी सब पाप के बण में है ॥ १०। जैसा लिखा है कि की ई धम्मी जन नहीं है एक भी नहीं ॥ ११। कोई यूमनेहारा नहीं को ई ईण्यर का कुठने हारा नहीं ॥ १२। सब लेगा भटक गये हैं के मब एक स्मा निकम्मे हुए है को ई भलाई करनेहारा नहीं एक भी नहीं है ॥ १३। उन का गला यूली हुई क्या है उन्हों ने खपनी जीभों से इल किया है संपी का बिय उन के ही हों के नीचे है ॥ १४। ख़ैर उन का मुंह साप श्री कड़वाहट से मरा है ॥ १४। ख़ैर उन को पांच लोहू बहाने को फुर्तील हैं ॥ १६। उन के मार्गी में नाश ख़ैर क्रिंग है ॥ १०। ख़ैर उन्हों ने खुणल का मार्ग नहीं जाना है ॥ १८। उन के नेशों के ख़ागे ईश्वर का कुठ मय नहीं है ॥

१९। इस जानते हैं कि व्यवस्था ने कुछ कहती है से उन के लिये कहती है ने व्यवस्था के अधीन है इस लिये कि हर एक सुद बन्द किया साथ थ्रीर सारा ससार ईंग्वर के व्यामें दण्ड के योग्य ठहरे॥ २०। इस कारण कि व्यवस्था के कर्मी से कीई प्राणी उस के ब्यागे धर्मी नहीं ठहराया नायगा क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है॥

प्राट हुआ है जिस पर व्यवस्था थे। प्राट हुआ है जिस पर व्यवस्था थे। प्राट हुआ है जिस पर व्यवस्था थे। प्राट हुआ को प्राट हुआ है जिस पर व्यवस्था थे। प्राट हुआ को प्राट हुआ है जिस पर व्यवस्था थे। प्राट हुआ को प्राट हुआ है जिस पर व्यवस्था थे। प्राट हुआ को प्राट हुआ है। प्राट विश्वास करने से सभी के लिये ध्रमी ठटरानेटारे पर है थे। पर है जो विश्वास करने हैं क्वोंकि कुछ के सा विश्वास करने हैं क्वोंकि कुछ के सा विश्वास था। विश्वास करने हैं क्वोंकि कुछ के सा विश्वास ध्रमी ठटरानेटारे पर है। हैं है। प्राट हुआ है है है। प्राट हुआ है होते हैं। प्राट हुआ है। प्राट हुआ है। प्राट हुआ है। प्राट हुआ है। हिम ध्रम्य के जिन के विश्वास के हुआ है। हिम ध्रम्य के जिन के विश्वास के हुआ है। हिम ध्रम्य के जिन के विश्वास के हुआ है। हिम ध्रम्य के जिन के विश्वास के हुआ है। हिम ध्रम्य के जिन के विश्वास के हुआ है। हिम ध्रम्य के जिन के विश्वास के हुआ है। हिम ध्रम्य के जिन के विश्वास के हुआ है। हिम ध्रम्य के जिन के विश्वास के हुआ है। हिम ध्रम्य के जिन के विश्वास के हुआ है। हिम ध्रम्य के जिन के विश्वास के हुआ है। हिम ध्रम्य के जिन के विश्वास के हुआ है। हिम के वाप छाये अर्थ।

जिन्ते श्राप्ते किये हुन पापी में ईन्टर की महनजीतता से ग्रानाकानी जो किई गई तिम के कारण घर ग्रपना धर्म प्रगट करे ॥ रेई । हां इस वर्तमान समय में श्रपना धर्म प्रगट करे यहां तो कि योशु के विज्ञास के श्रवलयी का धर्मी ठरराने में भी धर्मी ठररे॥ २७। तो यह घमगड करना करो रहा . यह र्वार्क्तत दुश्रा . कीन व्यवस्था के द्वारा मे . यदा कर्मी की . नहीं परन्तु विश्वास की व्यवस्था के हारा मे ॥ २६ । इस लिये इम यह सिद्वाना करते है कि विना व्यवस्था के कर्मी मे मनुष्य विश्वाम में धर्मी उत्तराया जाता है। ३९। क्या ईग्वर केयल विवृद्धियों का ईंग्डर है . वया ग्रान्यदेशियों का नहीं . र्घा ग्रन्यदेशियों का भी रि॥ ३०। क्योंकि ग्या ही ईंग्वर है तो खतना किये हुखों की विश्वाम सं श्रीर खतनाहीनें की विश्वान के द्वारा से धर्मी ठच्रावेगा ॥ ३१। तो ध्वा छम विश्वास के द्वाग व्यवस्था की व्यर्थे ठटराते हैं . ग्रेमा न ही परन्तु व्यवस्था की स्थापन करते है।

8. दी हम क्या कर कि हमारे पिता ह्याहीम ने शरीर के अनुमार पाया है ॥ १। यदि एत्राहीम कर्मी के हतु में धर्मा ठट्ट-राया गया तो उसे यहाई करने की जगह है ॥ ३। परन्तु ईश्वर के आगे नहीं है क्योंकि धर्मपुस्तक क्या कहता है. इत्राहीम ने ईश्वर का विश्वास किया श्रीर यह उस के लिये धर्म गिना गया ॥ ४। श्रय कार्य करनेहारे की मृत्ररी देना अनुगृह की व्यात नहीं परन्तु अश्य की व्यात गिना जाता है ॥ ४। परन्तु जो कार्य नहीं करता पर भक्तिहीन के धर्मी ठट्टरानेहारे पर विश्वाम करता है उस के लिये उस का विश्वास धर्म गिना जाता है ॥ ६। जैस उस का विश्वास धर्म गिना जाता है ॥ ६। जैसा टाजद भी उस मनुष्य की धन्यता जिस के। ईश्वर विना कर्मी से धर्मी ठट्टरावे वताता है ॥ ९। कि धन्य वे जिन के कुक्स क्मा किये गये कीर जिन के पाप ठांपे गये ॥ ८। धन्य वह मनुष्य जिमे परमेश्वर पापी न गिने॥

ए। तो यर धन्यता क्या खतना किये हुए साग्री

है. क्योंकि एम करते हैं कि इब्राहीन के लिये विद्याम धर्म शिना शया ॥ १०। ता वह क्येंकर इस के लिये गिना गया . जयं यह खतना किया द्रवा या प्रयया जय यतनाष्टीन घा . स्तर्य स्ततना किया दुषा घा मा नहीं परन्तु सय दातनाहीन घा॥ ११। फ्रीर उस ने रातने का चिन्छ प्राया कि छी विद्याम उस ने रातनाष्टीन दशा में किया था उस विक्राम के धर्म की हाप देखे जिन्हें जा नेक खतनाष्टीन दशा में विश्वाम करते है वह दन मभी का पिता द्वाय कि वे भी धर्म्म ठएराये जाये॥ १२। फ़्रीर जी लीग न फीयल खनना किये हुए हैं परना इसारे पिता इलाहीम के उम विज्ञान की नीक पर चतनेहारे भी है जो उस ने रक्तनाहीन टमा में किया या उन मोगों के लिये धतना किये हुयों का पिता ठप्तरे ॥

१३। कोकि यर प्रतिचा कि एत्रारीम सगत का याधिकारी रोगा न उन की न इन की यश की व्ययम्या के द्वारा से मिलीं परन्तु विज्ञान के धर्म के द्वारा में ॥ १४ । क्वींकि मंदि व्यवस्था के प्रवत्यी श्रीधकारी है सो खिन्छाम व्यर्ध थीर प्रतिना निर्फल ठष्टराई गर्द है । १४। व्यवस्था ता क्रोध बन्माती है क्योंकि वहां व्यवस्था नहीं है तहां उद्देशन भी नहीं ॥ १६ । एम कारठ प्रतिसा विकास से एएं कि अनुगृष्ट की रीति पर छाव इस नियं कि मारे यंग के लिये हुऊ द्वाय क्षेयल उन के लिये नहीं जा व्ययम्या के प्रयस्त्री है परना उन के लिये भी की रप्रादीम के में विश्वाम के खबनबी हैं॥ १९। वह ता उस के प्राप्ते जिस का उस ने विश्वास किया श्रर्थात् ईंग्यर के बागे वे। मृतकों का विनाता ई गीर हो यारा नहीं है इन का नाम रेमा लेता कि बैमा व है इम मभी का पिता है बैमा लिया है कि में ने तुक्षे ब्रहुत देशों के लोगी। का पिता ठएराया है॥

१८। उमे ने जहां भागा न देख पहती थी तहां आजा रखके विज्ञास किया इस निषे कि दें। कहा गया था कि तेरा यश हम रीति में देशा उस के

ही के लिये है अधवा खतनाहीन लेगों। के लिये भी | १९ । श्रीर विश्वास में दुर्व्यल न होके उस ने यदापि में। गक्ष वरम का था तैं। भी न अपने भरीर की जी ष्यय मृतक मा दुष्पा या थीर न सार के गर्भ की मृतक की सी दशा का साचा। २०। उस ने ईक्टर को प्रतिज्ञा पर प्रविक्षास से सदेद किया सा नही परन्तु विक्यास में हुट होको ईक्वर की महिमा प्रगट किर्दे । रे१ । श्रीर निश्चय लाना कि लिस यात की चम ने प्रतिचा किर्र है उसे करने की भी सामर्थी हैं॥ ३३। इस हितु से यह उस के लिये धर्म शिना शया ॥

> २३। यर न केंग्रल उस के कारण लिया गया क्रिटम के लिये जिना जया॥ २४। परन्तु धमारे काररा भी जिन के लिये गिना जायगा श्रर्थात एमारे काररा जो उस पर विश्वाम करते है जिस ने हमारे प्रमु यीशु की मृतकी ने से उठाया ॥२५। वी इमारे यापराधीं के लिये पकड्याया गया खार धमारे धर्मी ठष्टराये वाने के लिये उठाया गया ॥

प् सी जय कि इस विश्वास से धर्मी ठदराये गये है तो एमारे प्रमुखीश क्तीष्ट के द्वारा एमं ईक्कर से मिलाप है ॥ र । स्नीर भी उम के द्वारा धम ने इस अनुग्रध में जिस से स्थिर है विश्वाम में प्रांचने का श्रीधकार पाया है धीर ईग्र्यर की महिमां की श्राणा के विषय में यहार् करते है ॥ ३। शीर क्षेत्रल यह नहीं परन्त एम क्रोंगों के विषय में भी बहाई करते हैं वयोगि वानते हैं कि लोग में धीरव में है। सार धीरल मे ग्ररा मिक्रलना थीर ग्ररे निकलने मे बाशा उत्पन्न दाती है ॥ ५ । थ्रीर श्रामा लड़्जित नहीं करती है ध्योंकि पवित्र पात्मा के द्वारा में तो एमें दिया गया र्षाण्य का प्रेम धमारे मन में बहेला गया है॥ ६। क्योंकि सय इस निर्द्यल है। रहे थे तब ही स्त्रीष्ट समय पर भक्तिहीना के लिये नरा ॥ 9 । धर्मी जन के लिये कोई मरे यह दुर्लभ है पर हा भले मनुष्य के लिये वया वाने किसी का मरने का भी सादस ष्टाय ॥ ८ । परन्तु एंश्वर धमारी खोर खपने प्रेम का प्रमुमार यह यहुत देशों के लोगों का पिता होय ॥ माहातम्य मूर्' दिग्याता है कि बाय दम पापी है। रहे

से बचेंगे ॥ १०। क्योंकि यदि दम जय शत्रु चे तय ईच्छर से उस की पुत्र की मृत्यु की द्वारा से मिलाये गये है तो बहुत ग्राधिक करके हम मिलाये जाके उस को जीवन को द्वारा आरा पायेगे॥ ११। श्रीर केवल यद नहीं परन्तु हम खपने प्रभु योशुं सीष्ट के द्वारा से जिस के द्वारा इस ने श्रव मिलाप पाया है र् ईश्वर के विषय में भी घडाई करते है ॥

१२। इस लिये यह ऐसा दै जैसा एक मनुष्य के द्वारा से पाप जगत में खाया भीर पाप के द्वारा मृत्यु बाई थीर इस रोति से मृत्यु सय मनुष्ये। पर ब्रीसी क्योंकि सभी ने पाप किया ॥ १३ । क्योंकि व्यवस्था सो पाप बात से था पर जदां व्यवस्था नहीं दे तदां पाप नही जिना जाता ॥ १४ । ताभी ग्रादम से मूसा लीं मृत्यु ने उन लागा पर भी राज्य किया जिन्दी ने खादम के खपराध के समान पाप नहीं किया था . यह आदम उस प्रानेवाले का चिन्द है ॥ १५ । परन्तु जैसा यह प्रापराध है तैसा यह यरदान भी है से। नहीं घ्योंकि यदि एक मन्त्र्य के ग्रापराध से बहुत लेगा मूर ता बहुत ग्राधिक करके ईश्वर का अनुग्रह थीर वह दान एक मनुष्य के अर्थात् यीशु खीष्ट के अनुग्रद्य से बहुत लीगी पर अधिकाई से दुखा॥ १६। खीर जैसा यह दयह सी ण्क के द्वारा से घुआर जिस ने पाप किया तैसायद दान नहीं है क्योंकि निर्शय से एक श्रपराध के कारण दग्ड की श्राचा दुई परन्तु घरदान से घटुत श्रपराधी में निर्दीय उद्धरायें जाने का फल दुखा॥ १९। ययोकि यदि रक मनुष्य के अपराध से मृत्यु ने उंस रक के द्वारा से राज्य किया ता बहुत प्राधिक करके जी लाग अनुग्रद की श्रीर धर्मा के दान की अधिकाई पाते हैं से। एक मनुष्य के अर्थात् यीशु खीष्ट के द्वारा से जीवन से राज्य करेंगे॥ १८। इस लिये जैसा एक प्रपराध सब मनुष्यों के लिये दगड की प्राचा का कारक हुया तैसा एक धर्मा भी सब मनुष्यों के लिये धर्मी ठदराये जाने का कारण दुश्रा जिस से जीवन

चे तब ही खीष्ट हमारे लिये मरा ॥ ए। मेा जब कि दीय ॥ १ए। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आता दम श्रद्य उस के लीटू के गुण से धरमी ठएराये गये लघन करने से यहुत लोग पापी यनाये गये तैसा हैं ती बहुत खिछक करके इम उस के द्वारा क्रीध एक मनुष्य के खाजा मानने से बहुत लोग धर्मी यनाये जायेंगे॥ २०। पर व्यवस्था का भी प्रवेश हुत्रा कि अपराध यहुत दीय परन्तु जद्दां पाप यहुत हुया तर्हा यनुग्रह घहुत प्रधिक हुया ॥ २४ । कि बैसा पाप ने मृत्यु में राज्य किया तैसा क्षमारे प्रमु योशु क्षीष्ट के द्वारा श्रनुग्रह भी श्रनन्त जीवन के लिये धार्म के द्वारा से राज्य करे॥

> ई ने हम क्या करें . क्या एम पाप में रहें जिन्ते अनुग्रह बहुत होय॥ रे। ऐसा न दो . इम ली पाप के लिए मूर दें क्योंकर ष्रय उस में जीयेगे॥

> ३। यवा सुम नहीं सानते ही कि इस मे से जितनों ने फीए यीशु का वर्षातसमा लिया उम की मृत्यु का वर्षातसमा लिया ॥ ४ । मेा उस की मृत्यु का यपतिसमा सेने से धम एस को संग गाई गये कि नैसे खोष्ट पिता के रेज्यर्प से मृतकों में से उठाया गया तैसे दम भी जीवन की सी नई चाल चलें॥ ५। क्योंकि यदि एम उस की मृत्यु की समानता म चस को स्युक्त दुर दे ता निण्चय उस को जी उठने की समानता में भी सपुक्त दोंगे ॥ ६ । वर्षेकि यदी जानते है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उस के संग्रक्रूण पर चढाया गया इस लिये कि पाप का ग्ररीर चंय किया जाय जिन्ने एम फिर पाप के दास न होर्छ॥ 9। क्योंकि जो मूत्रा है सा पाप से हुडाया गया है॥ ८। श्रीर यदि इम म्बीष्ट के संग मूर्ण है तो विश्वास करते हैं कि उस के सम जीवेंगे भी ॥ ए। क्यों कि जानते है कि स्त्रीष्ट मृतकों में से उठके फिर नही मरता है . उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं है। क्योंकि यह की मरा तो पाव के लिये एकड़ी घेर मरा पर यह जीता दै तो ईग्रवर के लिये जीता है। १९। इस रोति से तुम भी खपने कें। समभो कि इस पाप के लिये तो मृतक हैं परन्तु इसारे प्रमु खीष्ट योशु में ईप्रवर के लिये जीवते हैं।

९२। सा पाप तुम्हारे मरनदार श्ररीर में शास्य

न करे कि तुम उस के खमिलायों से पाप के खाड़ा-कारी द्वार्थों ॥ १३ । श्रीर न श्रपने श्राों की श्रधर्म के द्वीषयार करके पाप की सेंप देखी परन्तु जैमे मृतकों में से जी गये दी तैसे अपने की ईप्टर की चेंग्प देख्रो थ्रीर श्रपने श्रोां की ईप्छर के तई धर्म के द्वीययार करके सेंग्रेग ॥ १४ । क्लेंकि तुम पर पाप की प्रभुता न दोगी इस लिये कि तुम व्यवस्था के ब्राधीन नहीं परन्तु श्रनुग्रह के श्रधीन हो।

१५। तो बया . बया इस पाप किया करें इस लिये कि इस व्यवस्था के अधीन नहीं परन्तु अनु-ग्रह के श्रधीन है. ऐसा न हो॥ १६। स्वा तुम नहीं ज्ञानते हा कि तुम ब्राज्ञा मानने के लिये जिस के यहा श्रपने की दास करके मीप देते ही उसी की दास दो जिस की श्राचा मानते दे। चादे मृत्यु के लिये पाप के दास चार धर्म के लिये खाराँपालन को दास ॥ १)। पर ईश्वर का धन्यवाद दीय कि तुम पाप के दास ते। चे परन्तु तुम जिस सपदेश के साचे में ठाले गये मन से उस के प्राज्ञाकारी हुए॥ १८। श्रीर में तुन्दारे शरीर की दुर्व्यवता के कारण मनुष्य की रीति पर कदता दू कि तुम पाप से सहार पाके धर्मा के दास वने हा॥ १९। जैसे तुम ने श्रपने थाोां की श्रधर्म्म क लिये श्रशृहता थार श्रधमी के दास करके श्रापंग किया तैसे श्रव श्रपने श्राो। की पवित्रता के लिये धर्म के दास करके थर्पण करो ॥ २०। जब तुम पाप के दास थे तय धर्म से निर्वध थे॥ २१। से। उस समय मे तुम वया फल फलते थे . वे कर्म्म जिन से तुम ग्रव लजाते हो क्योंकि उन का अन्त मृत्यु है॥ २२। पर श्रम्न पाप से उद्वार पाके श्रीर ईंग्लर के दास यनके तुम पवित्रता के लिये फल फलते हा स्नार उस का अन्त अनन्त जीवन है। २३। क्योंकि पाप की मज़रो मृत्यु है परन्तु ईश्वर का वरदान हमारे प्रमु स्त्रोष्ट्र येशि में अनन्त जीवन है ॥

व्यवस्था की उस पर प्रभुता है। 🗟। क्योंकि विवा-हिता स्त्री श्रपने जीवते स्वामी के स्मा व्यवस्था से वधी है परन्तु यदि स्वामी मर जाय ता वह स्वामी को व्यवस्था से क्रूट गई ॥ ३ । इस लिये यदि स्वामी के जीते जी यह दूसरे स्त्रामी की दी जाय ता व्यभिचारिकी कहावेगी परन्तु पदि स्त्रामी मर जाय ता वह उस व्यवस्था से निर्वध हुई यहां लों कि दूसरे स्वामी की हा जाने से भी वह व्यभिचारियों नहीं॥ 🞖 । इस लिये हे मेरे भाइया तुम भी खाँष्ट के देह की द्वारा से ध्यवस्था के लिये मर गये कि तुम दूसरे के हा जावा अर्थात् उसी के जा मृतकों में चे जी डठा इस लिये कि इस ईंग्वर के लिये फल फर्ले॥ y। क्योंकि जब इम शारीरिक दशा में थे तब पापें के श्रीभलाय जा व्यवस्था के द्वारा से ये इसारे श्राों में कार्य करवाते थे जिस्ते मृत्युके लिये फल फले।। ६। परन्तुश्रमी इम जिस में बंधे थे उस के लिये मृतक होके व्यवस्था से कूठ गये हैं यहां सा कि लेख है को पुरानी रीति पर नहीं परन्तु श्रात्माकी नई रीति पर येवा करते है।

9। ते। इम ध्या करं. व्या व्यवस्था पाप ई. ऐसा न हो परन्तु विना व्यवस्था के द्वारा से मै पाप को न परचानता हां व्यवस्था जा न करती कि लालच मत कर तो मै लालच का न जानता॥ ६। परन्तु पाप ने श्रवसर पाके बाज्ञा के द्वारा सब प्रकार का लालच मुक्त में जन्माया क्योंकि विना व्यवस्था पाप मृतक है। ए। में ता व्यवस्था विना शारी जीवता था परन्तु जव श्राज्ञा श्रार्द तव पाप जी राया थीर में मुखा ॥ १०। श्रीर बद्दी खाजा जी जीवन के लिये थी मेरे लिये मृत्यु का कारण ठटरी॥ ११। क्योकि पाप ने अवसर पाके आचा के द्वारा मुंभे ठगा थीर उस के द्वारा मुक्ते मार डाला ॥ १२। में। व्यवस्था पवित्र है थै।र खाचा पवित्र थै।र यथार्थ थीर उत्तम है।

१३ । तो यया वद उत्तम वस्तु मेरे लिये मृत्यु 9. हो भाइया वया तुम नहीं जानते थे। हुई . ऐसा न थे। परन्तु पाप जिस्ते वह पाप सा वियोध में व्यवस्था के जाननेहारी दिखाई देवे उस उत्तम यस्तु के द्वारा से मेरे लिये से द्यालता हू कि जब ला मनुष्य जीता रहे तब ला मृत्यु का जन्मानेहारा हुखा इस लिये कि पाप काचा

को द्वारा से ग्रत्यन्त पापमय हो जाय॥ १४। क्योंकि दम जानते दें कि व्यवस्था ग्रात्मिक दें परन्तु में शारीरिक ग्रीर पाप के दाश विका हू ॥ १५। क्वीं-कि जो में करता हू उस की नहीं समसता हू क्योंकि जो में चाहता हू सोई नहीं करता हू परन्तु जिस में चिनाता हू सोई करता हू॥ १६। पर यदि में जो नदी चादता हूं सोई करता हूं तो में व्यवस्था का मान लेता हूँ कि श्राच्छी है। ए । से। श्राय तो मै नहीं उमें करता हू परन्तु याप जा मुक्त में यसता है। १८। क्योंकि में जानता हूं कि कोई उत्तम यस्तु मुक्त में प्रधात मेरे ग्ररीर में नहीं वसती है क्योंकि चाहना ता मेरे चेग है परन्तु श्रच्छी करनी मुक्ते नहीं मिलती है। १९। क्योंकि वर श्रच्छा काम जो में चाएता ष्ट्रमेनही करता ष्ट्र परन्तु जो द्युरा काम नही चाइता हू से ई करता हू॥ २०। घर यदि मै जो नहीं चाहता हूं सोई करता हू ते। श्रव म नही उसे करता हू परन्तु पाप को मुक्त में वसता है॥ २१। से मे यह व्यवस्था पाता हू कि जब मे श्रच्छा काम किया चाइता ह तव युरा काम मेरे स्मा है ॥ २२। क्योंकि मै भीतरी मनुष्यत्व को भाव से इंग्वर की व्यवस्था से प्रसन्न हू ॥ रे३ । परन्तु में अपने आगा में दूसरी व्यवस्था देदाता हू ना मेरो युद्धि की व्यवस्था से सङ्ती है श्रीर मुभे पाप की व्यवस्था के जा मेरे श्रांगों में ई बंधन में डालती है॥ २४ । प्रभागा मनुष्य ने मि हू मुभे इस मृत्यु के देश से कीन बचावेगा॥ २५। मे ईम्बर का धन्य मानता हू कि हमारे प्रभु योशु खीष्ट के द्वारा से वही वचानेहारा है . से। मै आप युद्धि से तो ईश्वर की व्यवस्था की सेवा परन्तु शरीर से पाप की व्यवस्था की सेवा करता हू॥

C. स्नी अब को लेगा सीष्ट योश में हैं अर्थात भरीर के अनुसार नहीं परन्तु खात्मा के खनुसार चलते है उन पर कोई दण्ड की श्राचा नहीं है।। २। क्यों कि जीवन के श्रात्मा की व्यवस्था ने खीष्ट्र योशु में मुक्ते पाप की का मृत्युक्ती व्यवस्था से निर्वध किया दे॥ ३।

गरीर के द्वारा से वट दुट्यंत थी उस के। ईंग्यर ने किया अर्थात अपने ही पुत्र की पाप के गरीर की समानता में थ्रीर पाप के कारण भेजके ग्ररीर मे पाप पर दर्ग्ड की ग्राज्ञा दिई॥ ४। इम लिये कि व्यवस्था की विधि हमा में जा शरीर के श्रनुसार नही परन्तु स्रात्मा के स्रनुसार चलते हैं पूरी किई साय॥

प्रा को गरीर के व्यनुसारी हैं से। गरीर की वातों पर मन लगाते द पर का पातमा के श्रनुमारी देशे श्रात्माकी बाती पर मन लगाते दे॥ ६। ग्रारीर पर मन रागाना ता मृत्यु है परन्तु खात्मा पर मन लगाना कीवन कीर कल्याण है॥ ९। दम कारण कि गरीर पर मन लगाना ईंग्यर में गत्रुता करना है क्योंकि यह मन ईस्टर की व्ययस्या के वश में नहीं दिता है क्वोंकि हो नहीं मकता है। 🗀 श्रीर जी शारीरिक दशा में ए से। ईंग्बर की प्रसन्न नहीं कर सकते के ॥ ए। पर जब कि ईश्वर का श्रात्मा तुम में वमता है तो तुम शारीरिक दशा में नदी परन्तु श्राहिमक दशा में दें। . यदि किसी में फीप्ट का जात्मा नहीं है तो वह उस का जन नही है॥ १०। परन्तु यदि स्त्रीष्ट तुम में है तो देह पाप के कारण मृतज है पर श्रात्मा धर्म के कारण जीवन है। ११। श्रीर जिस ने योशुका मृतकों म में उठाया इस का श्रात्मा यदि तुम में वसता है ती। जिस ने स्रोष्ट की मृतकी में से उठाया मा तुम्हारे मरनहार देही की भी श्रापन श्रात्मा के कारण जा तुम में घसता है जिलावेगा ॥

१२। इस लिये घे भाइया दम शरीर के ऋगी नहीं है कि भरीर के श्रनुसार दिन काटे॥ १३। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटी ती भरागे परन्तु यदि खात्माचे देश की क्रियाख्री की मारी ती जीखोर्गे॥ १४ । क्योंकि जितने लाग र्रुग्यर के श्रात्मा के चलाये चलते हे वे ही ईंग्वर के पुत्र है ॥ १५ । क्योंकि सुम ने दासत्व का क्यात्मा नहीं पाया दै कि फिर भयमान देग्ग्री परन्तु लेपालकपन का श्रात्मा पाया है जिस से इम हैं याट्या श्रर्थातु है विता पुकारते है। १६। श्रात्मा श्राप ही हमारे क्वोंकि जो व्यवस्था से अन्दाना चा इस लिये कि । आत्मा के संग साक्षी देता है कि इस ईप्रवर के चन्तान हैं ॥ १९ । श्रीर यदि चन्तान है तो श्रीध-कारी भी हैं हा ईश्वर के श्रीधकारी श्रीर श्रीष्ट के चंगी श्रीधकारी हैं कि हम तो उस के चंग दुख उठाते हैं जिस्तें उस के सग महिमा भी पांचे ॥

ं १८। क्योंकि मैं समभता हू कि इस वर्तमान समय के दुख उस महिमा के यागे जी हमी मे प्रगट किई जायगी कुछ गिनने के याग्य नहीं है ॥ १९। वयोकि सृष्टि को प्रत्याशा ईश्वर के सन्तानें। के प्रगट दोने की बाट जीएती है। २०। क्योंकि मृष्टि श्रपनी इच्छा से नहीं परन्तु श्रधीन करनेटारे की श्रोर से व्यर्थता के श्रधीन इस श्राणा से किई गर्द॥ २१। कि सृष्टि भी आप ही विनाण के दासत्व से उद्घार पाके ईश्वर के सन्तानों की महिमा की निर्वधता प्राप्त करेगी ॥ २२। क्योंकि हम जानते है कि सारी सृष्टि ग्रव ली एक स्मा कह-रती श्रीर पीडा पाती है ॥ २३। श्रीर केवल वह नही पर इम लोग भी इस लिये कि इमारे पास श्रात्मा का पहिला फल है खाप ही खपने में कहरते हैं खार लेपालकपन की अर्थात अपने देह के उद्वार की बाट जीइते हैं। २४। क्योंकि याणा से हमारा त्राख दुया परन्तु को ग्राणा देखने में ग्राती है से ग्राणा नहीं दें क्योंकि सा कुछ कोई देखता है वह उस की स्राया भी क्यों रखता है। २५। परन्तु यदि इस ना नदीं देखते हैं उस की ग्रामा रखते है ता धीरन से उस की बाट जोइते है।

दें। इस रीति से पवित्र ग्रात्मा भी हमारी हुर्व्यलतायों में सहायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते है कीन सी प्रार्थना किस रीति से किया चाहिये परन्तु ग्रात्मा ग्राप हो ग्रक्षण हाय मार मारके हमारे लिये विन्ती करता है। १९। ग्रीर हृदयों को जाचनेहारा जानता है कि ग्रात्मा की मनसा क्या है कि वह पवित्र लोगों के लिये ईप्रवर की इच्छा के समान विन्ती करता है।

ं २८। ग्रीर इस जानते है कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं उन के लिये सब बाते मिलके भलाई ही का कार्य करती हैं ग्रांशत् उन के लिये जो उस की इच्हा के समान बुलाये हुए हैं॥ २९।

क्योंकि जिन्हे उस ने यागे से जाना उन्हें उस ने यागे पुत्र के कपके सहुश होने की यागे से ठहराया जिल्ले यह यहुत भाइया में पहिलीठा होये ॥ ३०। फिर जिन्हें उस ने यागे से ठहराया उन्हें युलाया भी श्रीर जिन्हें युलाया उन्हें धर्मी ठहराया भी श्रीर जिन्हें युलाया उन्हें धर्मी ठहराया भी श्रीर

३१। तो इम इन वातों पर क्या कहें. यदि र्द्यवर हमारी श्रीर है तो हमारे विषद्व कीन होगा॥ ३२। जिस ने ग्रापने निज पुत्र कें। न रख छोड़ा परन्तु उसे हम सभा को लिये साप दिया सा उस की स्रा इमे श्रीर सब कुछ क्योकर न देगा ॥ ३३ । र्इश्वर के चुने दुए लोगों पर दोप कीन लगावेगा . व्या ईश्वर जो धर्म्मा ठहरानेहारा है ॥ ३४ । दरह को श्राचा देनेदारा कीन दोगा . क्या खीष्ट जी मरा द्यां जो जो भी उठा जो ईएवर की दिहनी श्रोर भी है जो हमारे लिये विन्ती भी करता है ॥ ३५ । कीन हमें स्रोप्ट के प्रेम से अलग करेगा . क्या क्लेश वा संकट वा उपद्रव वा ग्रकाल वा नगाई वा जोखिम वा खड़ ॥ ३६ । जैसा लिखा है कि तेरे लिये इस दिन भर घात किये जाते है हम वध होनेवाली भेडे। की नाई गिने गये है॥ ३७। नही पर इन सव वाते। में इम उस के द्वारा से जिस ने इमे प्यार किया है जयवन्त से भी श्राधिक है। ३८। क्येंकि में निश्चय जानता हू कि न मृत्यु न जीवन न दूत-गण न प्रधानता न पराक्रम न वर्त्तमान न भविष्य ॥ ३९। न कचाई न गाँदराई न श्रीर कोई सृष्टि इमे ईंग्वर के प्रेम से जो हमारे प्रमु खीष्ट यीशु में है श्रलग कर सकेगी॥

की की सत्य कहता हू में मूठ नहीं वोलता हू ग्रीर मेरा मन भी पवित्र यातमा में मेरा साझी हैं ॥ २ । कि मुक्ते वड़ा श्रोक खीर मेरे मन की निरन्तर खेद रहता है ॥ ३ । क्यो- कि में श्राप प्रार्थना कर सकता कि अपने भाइयों के लिये की शरीर के भाव से मेरे कुटुम्ब है में खीष्ट से सापित होता ॥ ४ । वे इस्रायेली लोग हैं श्रीर लेपालकपन श्री तेव श्री नियम श्री व्यवस्था का निर्द

पण थे। सेवकाई थे। प्रतिदार उन की है। पा | साम्रा करता है।। २०। हां पर हे मनुष्य त कीन पितर लोग भी उन्ही के दे ख़ीर उन में से ग्ररीर के भाव से खीष्ट दुष्रा की सर्व्यप्रधान ईश्वर सर्व्यदा धन्य है . खासीन ॥

६। पर ऐसा नहीं है कि ईश्वर का वचन टल गया है क्योंकि सब साग इसायेली नहीं जो इसायेल से जन्मे है ॥ ७ । श्रीर न इस लिये कि इत्राहीम को वश है वे सब उस को सन्तान है परन्तु (लिया है) इसहाक से जा हा सा तरा वश कहावेगा। ८। प्रधात् भरीर के जा सन्तान सा ईंग्यर के सतान नदी है परन्तु प्रतिज्ञा के सन्तान वर्ण गिने जाते है। ए। क्योंकि यह बचन प्रतिज्ञा का था कि इस समय के अनुसार में आक्रमा थार सार की पुत्र द्दागा॥ १०। श्रीर केवल यह नहीं परन्तु जब रिवका भो एक से अर्थात् नमारे पिता इसहाक से गर्भवती हुई॥ ११। श्रीर वालक नही जन्मे घे ग्रीर न कुछ भला अथवा वुरा किया था तव ही उस से करा गया कि वडका हुटके का दास द्वागा॥ १२। इस लिये कि ईश्वर को मनसा जा उस के चुन सेने के श्रनुसार है कर्मों के हेतु से नही परन्तु युलानेहारे की थोर से बनी रहे। १३। जैसा लिखा है कि में ने याकूव की प्यार किया परन्तु एसी की खाँप्रय चाना ॥

१४। तो इम क्या करे. क्या ईप्लर के यहां श्रन्याय है . ऐसा न दो ॥ १५ । क्योंकि वह मूसा से कप्ता है में जिस किसी पर दया करूं उस पर दया कबगा थ्रीर जिस किसी पर कृपा कब उस पर कृषा कस्ता॥ १६। से। यद न तो चाइनेदारे का काम है ॥ १९ । क्योंकि धर्मपुस्तक फिरकृन से अमीरा के समान किये जाते ॥ कहता है कि मै ने तुमें इसी बात के लिये बढ़ाया

है जो ईश्वर से विवाद करता है . क्या गठी हुई बस्तु गठनेहारे से कंपेगी हू ने मुक्ते इस रीति से की बनाया ॥ २१ । श्रष्यवा थ्या सुम्दार की मिट्टी पर श्रीधकार नहीं है कि एक ही पिड में में एक पात्र को खादर के लिये भीर दूसरे की खनादर के लिये बनावे॥ २२। थीर यदि ईग्वर ने खपना क्रीध डिखाने की थार अपना मामर्थ्य प्रगट करने की इच्छा से क्रोध के पाने। की जी विनाम के ये।स्य किये गये घे यहे धीरज से मही ॥ २३ । श्रीर दया के पात्री पर जिन्दे उस ने महिमा के लिये आगे से तैयार किया अपनी महिमा के धन की प्रगट करने की इच्छा किई ती हू कीन है जो विवाद करे॥ २४। इन्दों की उम ने घुलाया भी खर्चातू इमी की की केयल पिट्रदियों में में नहीं परन्तु ग्रेन्पदेशिया में में भी हैं॥ २५। जैसा वह होशेया के वस्तक में भी करता है कि जी मेरे लाग न चे उन्हें में अपने लीग कट्टंगा थ्रीर जी ध्यारी न घी उसे ध्यारी क्तपूरा। दि । यार जिस स्थान में लोगों से कटा गया कि तुम मेरे लेगा नहीं हो यहा व जीवत र्इंग्वर के सन्तान करार्वमे ॥ २०। परन्तु विशेषाः इसायेल के विषय में पुकारता है यद्यीप इसायेल के चन्तानीं की गिन्ती समुद्र के बालू की नाई दे। तीभी को यच रहेंगे उन्हीं की रक्षा होगी ॥ २८। क्हेंगिक परमेश्वर वात की पूरी करनेवाला थीर धर्म से शीघ्र निवाइनेवाला है कि वह देश में बात की श्रीघ्र समाप्त करेगा॥ २०। जैसा विशेवात ने स्त्रामें भी कदा था कि यदि मेनायों का प्रभु इमारे लिये यश न तो दौडनेहारे का परन्तु दया करनेहारे ईख्वर का न क्रोड़ देता ती हम सदोम की नाई हो जाते थीर

३०। तो एम ववा कर . यह कि अन्यदेशियों ने कि तुक्त में अपना पराक्रम दिखाल खीर कि मेरा नाम जा धर्म का पीका नहीं करते थे धर्म का ग्रर्थान् सारी पृष्यियों में प्रचार किया जाय ॥ १८। से। वह उस धर्म की जी विश्वास से हैं प्राप्त किया ॥ जिस पर दया किया चाइता है उस पर दया करता है। परन्तु इसायेली लाग धर्म की व्यवस्था का है परन्तु जिसे कठार किया चाइता है उसे कठार पीझा करते हुम धर्म की व्यवस्था की नहीं पहुंचे। करता है। १९। तो तू मुझ से कहेगा वह फिर ३२। किस लिये इस लिये कि वे विश्वास से नहीं दोष क्यों देता है क्योंकि कीन उस की दक्का का परन्तु जैसे व्यवस्था के कार्मी से उस का पीका करते

ष्मगुढ वस्तु की खनजान में कूर ती चारे वह ष्मगुढ बनैले पशुकी चाडे अशुह घरैले पशुकी चाडे अशुह रेगनेहारे जीवजन्त की लाय हा ता वह अशुद्ध होकर दोघी ठइरेगा ॥ ३। श्रीर यदि कोई जन मनुष्य की किसी अशुद्ध बस्तु की अनजान में कूए घोडे वह अशुद्ध वस्तु किसी प्रकार की क्यो न हो जिस से लोग अगुढ़ होते है तो जब वह उसे जान लेगा तब दोषो ठहरेगा ॥ ८। श्रीर यदि कोई खनजान मे बुरा वा'भला करने की विना सेचे समभे संह खाए चाहे यह किसी प्रकार की बात बिना साच विचार किये सींह खाकर कोंहे तो जान लेने की पीहे वह ऐसी किसी वात मे दोषी ठद्दरेगा ॥ ५ । श्रीर जब वह ऐसी किसी बात में दोपी हो तब जिस विषय से उस ने पाप किया हो उस की वह मान से ॥ ६ । श्रीर वह यहावा के लिये श्रापना दे। प्रवसि ले बार बर्घात उस पाप के कारण वह रक भेड धा बकरी पापविल करके ले खार तब याजक उस पाप के विषय उस के लिये प्रायश्चित करे॥ ७। श्रीर यदि उसे भेड वा बकरी देने का सामर्थ्य न दो ता अपने पाप के कारख दो पिहुकी वा कष्ट्रतरी की दो बच्चे दोपबलि करकी यहावा की पास ले श्राए **उ**न में से एक ते। पापबलि थ्रीर दूसरा दे। महालि ठघरे॥ द। श्रीर वह उन की याजक की पास ले षार थार याजक पापर्वालवाले का पहिले चठार थीर उस का सिर गले से मरीड डाले पर खलग न करे॥ ९ । थ्रीर वह पापवित्तपशु के ले। हू मे से कुछ घेदी की घलंग पर छिडकी ग्रीर जी लीडू बचा रहे वह वेदी के पाये पर शिराया जार वह ता पाप-र्खाल ठहरेगा॥ १०। श्रीर दूसरे पत्ती की वह विधि के ब्रमुसार हे। सर्वाल करे ब्रींग यानक उस के पाप का प्रायोध्यत करे और यह तमा किया जाएगा॥

१९। भीर यदि वह दी पिंडुकी वा क्वूतरी के दे। वह भी न दे मकें तो वह व्यपने पाप के कारण व्यपना चेकावा १ भा का दस्वी भाग नैदा पापवलि करके से क्वं क्वं पर्य न तो वह तेल हाले न लेखान रक्कें की कि वह पापवलि देशा॥ १२। वह उस की याजक के पींस ले जार भीर थाजक

उस में से खपनी मुट्ठी भर स्मरण दिलानेदारा भाग जानकर बेटी पर यदावा के इटवों के ऊपर जलार बह तो पापबाल उदरेगा ॥ १३ । ग्रीर इन वाती में से किसी बात के बिपय में की कोई पाप करे याजक उस का प्रायश्चित करे ग्रीर बह पाप जमा किया जाएगा । ग्रीर इस पापबिक का वेप ग्रमुखलि के वेप की नाई याजक का उदरे ॥

१८। फिर यहीया ने मूमा से कहा, १५। यदि कोई यहीया की पवित्र किई हुई यस्तुओं के विषय में भूल से विख्यास्थात करके पापी ठहरें तो वह यहीया के पास एक निर्देश में का देश्याल करके पापी ठहरें तो वह यहीया के पास एक निर्देश में का देश्याल करके से उतने श्रेकेल् करेंग्रे का हो जितने याजक ठहराए ॥ १६। श्रीर जिस पवित्र यस्तु के विषय उस ने पाप किया हो उस की यह पांच्या भाग वहाकर भर दें श्रीर याजक की दें श्रीर याजक दोपयोंल का मेठा चढ़ाकर उस के लिये प्रायोश्चित करें तथ उस का पाप समा किया जाएगा ॥

90। श्रीर यदि कोई ऐसा पाप करे कि यदेवा का वर्जा हुआ कोई काम करे तो चादे यह उस के अनजान में भी हुआ हा तीभी वह दोपी ठहरेगा श्रीर उस की अपने अध्मम का भार उठाना पढेगा। १८। से वह एक निर्दाप मेठा दोपविल करके याजक के पास ले आए वह उतने हो दाम का है। जितना याजक ठहराए श्रीर याजक उस के लिये उस की उस भूल का जो उस ने श्रमजाने किई है। प्रायम्बित करे श्रीर यह हमा किई जाएगी॥ १९। यह दोपविल ठहरे ख्योंकि वह मनुष्य नि:सन्देह यहावा का दोपी ठहरेगा॥

दि पित्र यदावा ने मूसा से कहा, २-।
यदि कोई यदीवा का विश्वासधात करके पापी ठदरे जैसा कि धरोहर वा लेनदेन वा लूट के विषय में ग्रंपने भाई की छले वा
सस पर ग्रंधेर करे, ३। धा पड़ी हुई बस्तु की
पाकर उस की विषय भूठ धोले श्रीर भूठी किरिया
भी खार ऐसी कोई बात बग्रो न हो जिसे करके

घो कि उन्टी ने उस ठेस के पत्थर पर ठीकर खाई ॥ ३३ । जैसा लिखा है देखा में सियान मे यक ठेस का पत्थर और ठोजर की घटान रखता ह श्रीर का कोई उस पर विकास करे से लिजत म देखा ॥

१०. हो भादया दमायेल को लिये मेरे मन की दक्का श्रीर मेरी प्रार्थना जी में ईप्रवर से करता इंडन के त्राण को लिये है। र। क्यों कि में उन पर साक्षी देता हू कि उन की र्देश्यर के लिये धुन रहती है परन्तु ज्ञान की रीति से नहीं ॥ ३ । क्योंकि वे ईक्टर के धर्मी की न चीन्दके पर व्यपना ही धर्मा स्वापन करने का यद करको ईश्वरं को धर्म्म के अधीन नहीं हुए॥

४। ध्योक्ति धर्म के निमित्त इर एक विश्वास करनेटारे के लिये खीष्ट व्यवस्था का जन्त है। ५। क्वींकि मूसा उस धर्म्स के विषय में की व्यवस्था से है लिखता है कि जो मनुष्य यह वात पालन करे से उन से जीयेगा ॥ ६ । परन्तु जा धर्म्म विश्वास से है से। यूं कहता है कि अपने मन में मत कद कीन स्वर्ग पर चढ़ेगा . यह तो खीष्ट की उतार लाने के निये दोता ॥ ७ । अधवा कीन पाताल मे उतरेगा . यह तो खीष्ट की मृतकों से से कपर लाने की लिये द्याता॥ ८ । फिर येया कद्यता है . परन्तु यचन तेरे निकट तेरे मुद्र में थीर तेरे मन में है . यह ती विश्वास का वचन है जो इस प्रचार करते हैं॥ ए। कि यदि तू श्रापने मुद्द से प्रभु घीशु की मान सेवे श्रीर श्रपने मन से विज्ञास करे कि ईश्वर ने उस को मृतकों में से चठाया ती तू त्राम पार्वमा॥ १०। क्योंकि मन से धर्मा के लिये विक्वास किया जाता है श्रीर सुद्द से श्राय के लिये मान लिया जाता है॥ १९। क्योंकि धर्मपुस्तक कदता है कि ना कोई उस पर विश्वास करे से लिंक्जित न द्वागा॥ १२।

१४। फिर जिस पर लोगों ने विश्वास नहीं किया उस से व वयोकर प्रार्थना करें थीर जिस की उन्दों ने मुनी नहीं उस पर वे क्योंकर विश्वास करें श्रीर चपरें शक विना वे क्येंकिर सुने ॥ १५ । श्रीर वे जो भेजे न जाये सा क्योंकर उपदेश कर जैसा लिखा है कि ले। कुणल का सुसमाचार सुनाते है वर्णात् भली यातीं का मुसमाचार प्रचार करते हैं उन के पांच कैंचे कुन्दर हैं ॥ १६ । परन्तु सब लोगों ने उस मुसमाचार की नहीं माना कोंकि विशेषाद कहता है दे परमे-ण्यर किस ने इमारे समाचार का विश्वास किया है॥ १९। मेा विश्वास समाचार में श्रीर समाचार र्फ्रकर के घचन के द्वारा से खाता है॥ १८। पर में कहता टूँ वया उन्दों ने नहीं सुना. हाँ घरन (लिखा है) उन का शब्द सारी पृष्टियी पर थीर उन की वात जगत के विधाना तक निकल गई ॥ १९ । घर मै कदता हू वया इसायेली लोग नदी जानते ये . पहिले मूसा जदता है में उन्दों पर की एक लोग नहीं है तुम से डाए करवालगा मै एक निर्वृद्धि लेगा पर तुम से फ्रीध करवासंगा ॥ २०। परन्तु विशिवाद मादस करके कदता दै कि जो मुक्ते नहीं दूंढ़ते चे उन से मे पाया गया का मुक्ते नहीं पूछते थे उन पर म प्रगट दुया ॥ २१ । परन्तु इस्रायेली लागी का बह करता है में ने सारे दिन अपने दाय सके खाजा-लघन थ्रा विवाद करनेदारे लेगा की ग्रीर पसारे॥

११ तो में कहता हू बया ईश्वर ने आपने लोगों को त्याग दिया है. ऐसा न द्वा क्योंकि मैं भी इसायेली जन इब्राहीम के वंश से ग्रीर विन्यामीन के कुल का दू॥ २। ईश्वर ने व्यपने लोगो को जिन्दे उस ने श्रीमें से जाना त्याम नहीं दिया है . वर्षा तुम नहीं जानते ही कि धर्म-पुस्तक रालियार की कथा में क्या करता है कि वह इसायेल को विस्तु ईश्वर से विन्ती करता है। ३। यिष्ट्रदी श्रीर यूनानी में कुछ भेद भी नदीं है क्योंकि कि दे परमेख्यर उन्हों ने तेरे भविष्यद्वकाश्री की सभी का एक ही प्रभु दे जो सभी के लिये की उस से हात किया है श्रीर तेरी बेदियों की खोद डाला है प्रार्थना करते हैं धनी है ॥ १३ । क्योंकि जो कोई चीर में ही ख़केला कूट गया हू चीर वे मेरा प्राण परमेश्वर के नाम की प्रार्थना करेगा से शास पाविगा॥ लिने चाहते है ॥ 🞖 । परन्तु ईण्वर की वासी उस

आंखे। पर अधेरा का जाय कि वे न देखें श्रीर तू उन की पीठ की नित्य मुका दे॥

ठोकर खाई कि गिर पहें. ऐसा न हा परन्तु उन कि उन से डाइ करवावे॥ १२। परन्तु यदि उन के गिरने से जगत का धन ग्रीर उन की द्वानि से ख्रन्यदेशियो का धन हुआ तो उन की भरपूरी से वह धन कितना प्राधिक करके होगा॥ १३। में तुम थान्यदेशियों से कदता हू. जव कि में श्रन्यदेशियों के लिये प्रेरित हू में श्रापनी सेवकाई की वडाई करता हू॥ ९४। कि किसी रीति से में उन से जी मेरे शरीर के ऐसे हैं डाइ करवाके उन में से कई एक बीवन नहीं॥ १६। यदि पहिला फल पवित्र है ते। पियह भी पांचित्र है ग्रांगर यदि जह पांचत्र है ता

से क्या कहती है. मैं ने अपने लिये सात सहस | यूद्ध की जड़ थीर तेल का भागी हुआ है तो डालियें। मनुत्रीं को रख होड़ा है जिन्हों ने वाग्रल के ग्रागे के विक्ट घमण्ड मत कर॥ १८। परन्तु जी तू घमण्ड घुटना नहीं टेका है ॥ ५ । से इस रीति से इस करे ताभी तू जड़ का ग्राधार नहीं परन्तु जड़ तेरा वर्तमान समय में भी अनुग्रह से चुने हुए कितने लेगा ग्राधार है ॥ १९ । फिर तू कहेगा डालियां तीड वच रहे है ॥ ६ । को यह यनुग्रह से हुआ है ते। हाली गई कि में साटा जातं॥ २० । प्रच्छा वे किर कर्मी से नहीं है नहीं तो यनुग्रह श्रव अनुग्रह श्रिविश्वास के देतु से तोड़ डाली गई पर तू विश्वास नहीं है. पर यदि कर्मी से हुआ हैं तो फिर अनुग्रद से खड़ा है. अभिमानी मत दे। परन्तु भय कर ॥ नहीं है नहीं तो कर्मा अब कर्मा नहीं है ॥ ७ । तो रि१ । क्योंकि यदि ईक्टर ने स्वाभाविक डालियां न क्या है . इस्रायेली लोग जिस की ठूंढ़ते है उस की हिंहीं तो ऐसा न ही कि तुकी भी न के है। २२। उन्हों ने प्राप्त नहीं किया है परन्तु चुने हुन्नों ने प्राप्त से ईक्टर की कृपा सार कराई की देख. जी गिर किया है ग्रीर दूसरे लोग कठोर किये गये है॥ ८। पड़े उन पर कडाई परन्तु सुक पर की तू उस की जैसा लिखा है कि ईश्वर ने उन्हें प्राज के दिन लें किया में बना रहे तो कृपा . नहीं तो तूं भी काट जडता का श्रात्मा हा श्राखे जी न देखें श्रीर कान हाता जायगा ॥ २३ । श्रीर वे भी की श्रायक्रवास को न सुने दिये है। ए। थैं।र दाकद कद्यता है उन में न रई तो साटे जायेंगे क्योंकि ईश्वर उन्हें फिर को मेज उन के लिये फन्दा ग्रीर जाल ग्रीर ठीकर साट सकता है। २४। क्योंकि यदि तू उस जलयाई का कारण थ्रीर प्रतिफल हो जाय ॥ १० । उन की कि वृक्ष से की स्वभाव से काली है काटा गया थ्रीर स्त्रभाव के विषद्ध अच्छी जलपाई के वृत्त में साटा गया तो कितना खिधक करके ये जा स्वाभाविक ११। तो मै कहता हू क्या उन्हों ने इस लिये डालियां हैं अपने ही जलपाई के वृक्ष में साटे जायेंगे॥

१५। थ्रीर हे भाइया में नहीं चाहता हू कि को तिरने की देतु में श्रन्यदेशियों की श्राण हुआ है तुम इस भेद से श्रनजान रही ऐसा न दे। कि श्रपने लेखे युद्धिमान देख्या प्राचीत कि जय लें ग्रन्यदेशियां की सपूर्ण संख्या प्रवेश न करे तय लों कुक कुक इखायेलियों की कठीरता रहेगी॥ २६। थैं।र तब सारा इसायेल त्राम पाठेगा नैसा लिखा है कि वचानेटारा सियोन से श्रावेगा श्रेर श्रधर्मीयन की याकूव से यालग करेगा॥ २०। जब मैं उन के पायी को दूर करुगा तब उन से यही मेरी ग्रोर से नियम होगा ॥ २८। वे बुसमाचार के भाव से तुम्हारे को भी बचाक ॥ १५ । क्योंकि यदि उन के त्याग कारण वैरो है परन्तु चुन लिये जाने के भाव से दिये जाने से जगत का मिलाप दुष्या ती उन की पितरी के कारण प्यारे हैं। हैं । व्योकि ईश्वर ग्रहण किये जाने से क्या द्वागा . क्या मृतकों में से अपने वरदानों से थीर वुलाइट से कभी पछतानेवाला नहीं ॥ ३०। क्योंकि जैसे सुम ने स्नागे ईश्वर की याचा लंघन किई परन्तु थभी उन की याचा उल्लंघन डालियां भी पत्रिश्न है ॥ ९७ । परन्तु यदि डालियां के देतु से तुम पर दया किई गई है ॥ ३९ । तैसे में में फितनी तीड़ डाली गई ग्रीर तू जंगली जल- इन्दों ने भी श्रय श्राचा लघन किई है कि तुम पर पाई दीको उन्हों में साटा गया है थीर जलपाई को जो दया किई जाती है उस को देतु से उन पर भी

श्राता उहाँ घन में घन्ट कर रखा इस लिये कि सभी घर दया करे॥

३३। याचा ईक्टर के धन थीर युद्धि थीर ज्ञान की गंभीरता. उस के विचार कैसे अधाद थीर उस के मार्ग कैसे प्रशस्य दे॥ ३४। क्योंकि परमेश्यर का मन किस ने जाना अध्या उस का मंत्री कीन दुष्पा॥ ३५। व्यषया किस ने उस की पविस्ते दिया कीर उस का प्रतिफल उस की दिया जायगा ॥ ३६। वयोकि उस से श्रीर उस के द्वारा थार उस के लिये सव क्छ है . उस का गुकानुवाद सर्व्वदा द्वाय . खामीन ॥

१२ सी दे भाइयो में तुम से ईप्रवर की दया के कारण विस्ती करता है कि अपने गरीरी की जीवता थीर पवित्र खार र्देश्वर की प्रसन्नता येग्गय चलिदान करके चठाये। कि यह सुम्हारी मानसिक सेवा दे॥ 🗟 । स्रीर इस मसार की रोति पर मत चला करे। परन्तु सुम्हारे मन के नये द्वाने से तुम्टारी चाल चलन घटली जाय जिस्ते तुम परखे। कि ईश्बर की इच्चा अर्थात उत्तम क्रीर प्रसन्नता यास्य क्रीर पूरा कार्य्य ववा है ॥ ३ । क्यों कि ची अनुग्रह मुझे दिया गया है उस से म तुम में के दर एक जन से कदता दूं कि जी मन रातना उचित है उस से अचा मन न रखे परन्तु ऐसा मन रखे कि ईक्टर ने एर एक की विज्वास का जी परिमाश यांट दिया है उस के ब्रनुसार उस की मृत्रुहि मन द्वीय ॥ ४ । क्योंकि कैंसा दमे रक टेट में यहुत ग्रा है परन्तु सब ग्रों को गक ही काम मदी है। ५। तैसा हम दो बहुत, हैं खीष्ट में गक देष्ट दें थे।र पृथक करके एक दूसरे के यग दें।। ६। थ्रीर क्षेत्र अनुग्रह हम दिया गया है जब कि उस की अनुसार भिन्न भिन्न वरदान इसे मिले हैं ती। यदि भविष्यद्वाको का दान है। तो इम विश्वास के परिमाग के यनुसार दालें॥ ९। यथवा सेवकाई का दान है। ते। सेवकाई में लगे रहे . अधवा लो सिखानेटारा है। से जिल्ला में लग्ना रहे . प्रथवा जो

दया किई जाय ॥ ३२ । क्योंकि ईंग्वर ने सभी की । टेये से सीधाई से बांटे . जो क्रध्यज्ञता करे से यन में करे, जी दया करे में। प्रयं में करे॥

> ए। प्रेम निष्क्रपट द्वाय . युराई से घिन करी भलाई में लगे रहा॥ १०। श्राम्रीय प्रेम से एक दूसरे पर मया रखें। परस्पर खादर करने में एक दूसरे से वक चला॥ १९। यव करने में प्यालसी मत देा . यात्मा में यानुराजी देा . प्रमुकी सेवा किया करे। ॥ १२ । याशा से ग्रानन्दित हो . क्लेश में स्थिर रहें। प्रार्थना में लगे रहे। ॥ १३ । प्रीयय लेगों। की जो खायश्यक है। उस में उन की सहायता करा . प्रतिचि सेवा की चेष्टा करा ॥ १४ । प्रपने सतानेदारीं को याशीय देखी . याशीय देखी . साप मत देखा ॥ ९५ । यानन्द करनेष्टारी के संग यानन्द करी थीर रोनेप्टारी के संग राखा ॥ १६ । एक दूसरे की ख्रीर एक सां मन रखी . इंचा मन मत रखी परन्तु दीनों से स्याति रखा . श्रपने लेखे बुद्धिमान मत दीखी। १९। किसी से घुराई के यदले युराई मत करा . क्षा यात सब मनुष्यों के प्राप्ते भली दें उन की 'चिन्ता किया करे। ॥ ९८ । यदि दी सकी तुम तो अपनी फ्रोर से सब मनुष्यों के संग मिले रद्ये ॥ १९ । दे प्यारा खपना पलटा मत लेखी परन्तु क्रोध का डांव देखा क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है. परमेश्वर ऋहता है मै प्रतिफल देकाा ॥ २०। इस लिये यदि तेरा शत्रु भूखा दे। ता उसे खिला यदि प्यासा हा ता उसे पिला को कि यद्य करने से तू उस की सिर पर ग्राग की ग्रंगारी की ठेरी लगाविगा॥ २१। वुराई से मत द्वार सा परन्तु भलाई से घुराई को जीत से ॥

१३ के श्रधीन देखें कोंकि कोई ष्यिकार नहीं है जो ईज्यर की ग्रोर से न हा पर जो श्रिधकार है से। ईप्रवर से ठएराये दूर है।। रे। इस से जा अधिकार का बिरोध करता है सा ईश्वर की विधि का सामा करता है थे।र सामा करनेहारे श्रपने लिये दगड पायेगे ॥ ३ । क्योंकि श्रध्यच लोग भले उपरेशक दे। से उपदेश में लगा रहे ॥ ८। जो बांट ं कामों से नहीं परन्तु ख़रे कामों से उरानेदारे हैं .

क्या तृ श्रीधकारी से निडर रहा चाहता है. भला काम कर तो उस से तेरी सराइना द्वागी क्योंकि यह तेरी भलाई के लिये ईश्वर का सेवक है। ४। परन्तु ची तू खुरा काम करे ती भय कर क्यों कि घट खड़ू को युषा नहीं बांधता है इस लिये कि वह ईशवर का सेवक अर्थात् कुकर्मी पर क्रीध पर्चाने की दरहकारक है। ५। इस लिये प्रधीन होना केवल चस क्रीध की कारण नधी परन्तु विवेक की कारण भी ख्रवश्य दै॥ ६। इस देतु से कर भी देखी क्यों-कि व ईश्वर की सेवक हैं जो इसी वात में लगे रहते है ॥ 9 । से। सभी की जी जो क्छ देना उचित है सा सा देखा जिसे कर देना दा उसे कर देखा निसे मध्यूल देना हा उसे मध्यूल देखी जिस से दी उस का श्रादर करे।॥

८। किसी का कुछ ऋग मत धारी केवल ग्क दूसरे की प्यार करने का ऋग क्योंकि की दूसरे की प्यार करता है उस ने व्यवस्था पूरी किई है। ए। क्योंकि यह कि परस्त्रीग्रमन मत कर नरहिंसा मत कर चारी मत कर भूठी साबी मत दे लालच मत कर थ्रीर कोई टूसरी आदा यदि दीय ती इस वात मे अर्थात् तू अपने पडोसी की अपने समान प्रेम कर सब का स्प्रीट है ॥ १०। प्रेम पडोसी की कुछ द्युराई नहीं करता है इस लिये प्रेम करना व्यवस्था की पूरा करना है॥

११। यद इस लिये भी किया चादिये कि सुम समय की जानते हा कि नींद से हमारे जागने का समय स्रख दुस्रा है क्योंकि जिस समय में दम ने विक्वास किया उस समय से खब दमारा त्राण ख्राधिक निकट है ॥ १२। रात यक गई है ख़ीर दिन निकट क्षाया है इस लिये हम श्रंधकार के कामी की उतारके च्योति की मिलम पहिन ले॥ १३। जैसा दिन की चाहिये तैया इम शुभ रोति से चले . लीला फीडा श्रमिलापें को पूरा करने की चिन्ता मत करे। ∥ लेखा देगा॥

१८. जी विश्वाम में दुर्खात है उसे आपनी भंगति में ले लेखी पर उस के मत का घिचार करने की नहीं ॥ २। एक जन विज्ञास करता है कि मय कुरू स्नाना उचित है परन्तु जो दुर्व्यल है से माजपात खाता है ॥ ३ । जी खाता है में। न यानेष्टारे की सुळ न जाने और की नहीं साता है की खानेरारे की दोषी न ठए-राधे योगिक ईंग्यर ने उस की ग्रष्टल किया है॥ 🞖 । तृ कीन है जी पराये मेधक की दीयी उद्दराता ए . यह अपने ही स्थामी के आगे यहा होता है ष्राच्या ग्रिस्ता है. परन्तु यद खडा रदेगा क्योंकि र्दाग्यर उसे खडा रख सकता है॥ ५। गया जन एक भय करना है। उस से भय करी जिस का स्नादर करना दिन की दूसरे दिन से यहा जानता है दूसरा जन धर एक दिन की एक सा जानता है. धर एक जन श्रपने ही मन में निश्चय कर लेखे॥

६। जी दिन की मानता है से प्रमुक्षे लिये मानता है और जा दिन की नहीं मानता है सा प्रमु की लिये नहीं मानता है . की खाता है से प्रभु की लिये खाता है क्योंकि वह ईश्वर का धन्य मानता है स्रीर जो नहीं स्नाता है से प्रमु के लिये नहीं खाता है श्रीर ईंग्वर का धन्य मानता है।। 9। धयोंकि इस में से कोई अपने लिये नहीं जीता है थीर कोई अपने लिये नहीं सरता है। 🕒 । क्योंकि यदि इस जीवे तो प्रभु के लिये जीते हैं ख्रीर यदि मरें तो प्रभु के लिये मरते हैं से यदि हम जीवें श्रथवा यदि मरं ता प्रमुके दिं॥ ए। क्योंकि इसी धात के लिये स्त्रीष्ट मरा स्त्रीर चठा स्त्रीर फिरके जीला भी कि वह मृतकों थे। जीवतों का भी प्रभु देवि ॥ १०। तू खपने भाई की क्यो दोषी ठएराता है खष्ट्या तूं भी अपने भाई की क्यों तुच्छ जानता है क्योंकि इम सब खीष्ट के विचार खासन के आगे राहे होंगे॥ १९। क्योंकि लिखा है कि परमेक्टर फहता है जे। थी। मतवालपन में अथवा व्यभिचार थे। लुचयन में में जीता हू ते। मेरे आगे दर एक घुटना मुकेगा सीर दर श्रिष्या वैरे श्री ढाइ में न चर्ले॥ १४ । परन्तु प्रमु रक्त कीम ईप्यर की स्नागे मान सेगी॥ १२ । से योशु खीष्ट की पींदन सो भीर शरीर के लिये उस के इस में से इर एक ईश्वर की स्रापना स्रापना

कि कोई बस्तु थाप से अशुह नहीं है केवल जे। जिस बस्तु का अशुद्ध जानता है उस के लिये वह भाई उदास दाता है ता तू अब प्रेम की रीनि से तू ख़यने भेर्वन के द्वारा से नाश मत कर ॥

बाय ॥ १९ । क्योंकि ईश्वर का राज्य खाना पीना तुम भी एक दूसरे की ग्रहण करी ॥ नहीं है परन्तु धर्मा ख़ार मिलाप ख़ार खानन्द ला पवित्र खात्मा से है ॥ १८ । क्योंकि से। इन वातों किई गई उन्हें हुट करने की यीशु खीष्ठ ईव्वर की में खीष्ट की सेवा करता है सा ईश्वर की भावता उच्चाई की लिये खतना किये हुए लेगों का सेवक थार मनुष्यों के यहां भला ठहराया जाता है। १९। हुआ। ९। पर खन्य देशी लोग भी दया के कारण यघवा दुर्ळाल होता है।

नहीं ठहराता है ॥ २३ । परन्तु जो संदेह करता है सा यदि खाय ता दर्गड के याग्य ठहरा है क्योंकि को काम विश्वास का नहीं है से पाप है।

१३ । से इस सब फिर एक दूसरे की दोयी न ने भी अपने ही की प्रसन्न न किया परन्तु जैसा लिखा ठहरां वें परन्तु तुम यही ठहरास्त्रों कि माई के स्त्रागे हैं तेरे निग्दकों की निग्दा की वार्त मुक्त पर स्ना इस ठेस प्रथ्वा ठोकर का कारण न रखेंगे॥ १४। पड़ीं॥ ४। क्योंकि वे। सुरू आगे लिखा गया से। में जानता हूं थार प्रभु योशु से मुक्ते निञ्चय हुया है हमारी शिक्षा के लिये लिखा गया कि घीरता के थार शांति के द्वारा जा धर्म्मपुस्तक से दाती है हमें ब्राशा द्वाय ॥ ५ । ब्रीर धीरता ब्रीर शांति का ईश्वर ब्रशुह है ॥ १५ । यदि तेरे भाजन के कारण तेरा तुम्हें खीष्ट यीशु के ब्रनुसार ब्रापस में एक सां मन रखने का दान देवे॥ ई। जिस्ते तुम एक चित्त होके नहीं चलता है . बिस के लिये खीष्ट मूखा उस की एक मुंह से हमारे प्रमु यीशु खीष्ट के पिता ईक्ट्रर का गुयानुवाद करे। ॥ ७। इस कारण ईश्वर की १६। में। तुम्हारी भलाई की निन्दा न किई महिमा के लिये जैसा खीष्ट ने तुम्हें ग्रहण किया तैसे

८। में कहता हूं कि बी प्रतिज्ञार पितरीं से इस लिये इस मिलाप की वातें। थैंगर एक दूसरे के ईश्वर का गुरानुवाद करें बैसा लिखा है इस कारख कुधारने की वातों की चेष्टा करें॥ २०। भोजन के मै अन्यदेशियों में तेरा धन्य मानूंगा श्रीर तेरे नाम हेतु ईश्वर का काम नाथ मत कर. सब कुरु शुद्ध की गीतें गार्द्यगा॥ १०। थ्रीर फिर कहा है है तो है परन्तु दो मनुष्य खाने से ठोकर खिलाता है अन्यदेशिया उस के लेगों के संग आनन्द करी॥ उस के लिये द्युरा है ॥ २१ । अच्छा यह है कि तू ११ । श्रीर फिर हे सब अन्यदेशिया परमेश्वर की न मांच स्ताय न दाख रस पीय न कोई काम करें स्तुति करे। श्रीर हे सब लोगो उसे सराहे। ॥ १२। ग्रीर विस से तेरा भाई ठेस अधवा ठोकर खाता है फिर यिशैयाह कहता है यिशी का एक मूल होगा थै।र श्रन्यदेशियों का प्रधान देने के। एक दठेगा उस रहे। क्या तुक्ते विश्वास है. उसे ईश्वर के पर अन्यदेशी लोग आशा रखेंगे॥ १३। आशा का श्रागे श्रापने मन में रख . धन्य वह है कि जो वात ईंग्वर तुम्हें बिग्वास करने में सर्व्य श्रानन्द श्रीर उसे थक्की देख पड़ती है उस में अपने की दायी शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्दें श्रोधक करके श्राशा द्वाय ॥

१४। हे मेरे माइया में खाप भी तुम्हारे विषय वह विश्वास का काम नहीं करता है. परन्तु को में निश्चय वानता हूं कि तुम भी आप ही भलाई से भरपूर था। सारे चान से परिपूर्ण हा थार एक दूसरे की विता सकते हो ॥ १५ । परन्तु हे माइयो भूके हमें तो वलवन्त हैं उचित है कि में ने तुम्हें चेत दिलाते हुए तुम्हारे पास कहीं कहीं वहुत साहस से तो लिखा है यह उस अनुग्रह के सहें श्रीर अपने ही को प्रसन्न न करें ॥ १। इस में कारस हुआ तो ईश्वर ने सुके दिया है ॥ १६। से दर एक तन पढ़ों सी भलाई के लिये उसे इस लिये कि मैं अन्यदेशियों के लिये यीशु स्वीष्ट का सुधारने के निमित्त प्रसन्न करे ॥ ३ । क्योंकि खीष्ट्र । सेवक द्वांकं क्रीर ईश्वर के सुसमाचार का याजकीय कर्म कर जिस्ते अन्यदेशियां का चढ़ाया जाना पवित्र श्रात्मा से पश्चित्र किया जाके ग्राह्म दीय ॥ १९। से उन बातों में जो ईप्रवर में सम्बन्ध रखती है मुभे खीष्ट यीशु में बड़ाई करने का हेतु मिलता है।। १८। क्योंकि जो काम खीष्ट ने मेरे द्वारा से नदी किये उन में से मैं किसी काम के विषय मे बात करने का साइसन कस्या। परन्तु उन कामें। के विषय में कहुगा जी उस ने मेरे द्वारा से ग्रन्थ-देशियो की ग्राधीनता के लिये वचन ग्री। कर्म से श्रीर चिन्दों श्री श्रद्धत कामी के सामर्श्य में श्रीर र्देश्वर की स्नात्मा की श्रीक्त से किये है। १९। यहाँ सो कि यिक्शलीम थै।र चारी स्नार के देश से लेके इल्लिया देश ली में ने स्त्रीष्ट के सुसमाचार की मृष्यं प्रचार किया है ॥ २०। परन्तु में सुसमाचार की इस रीति से सुनाने की चेष्टा करता था अर्थात कि जदां खीष्ट का नाम लिया गया तदां न मुनाक रेसान देा कि पराई नेव पर घर वनाक ॥ २१। परन्तु ऐसा धुनाक जैसा लिखा है कि जिन्हें उस का समाचार नहीं कहा गया वे देखेंगे फैार जिन्हों ने नहो सुना है वे समसेगे॥

२२। इसी हेतु से मैं तुम्हारे पास जाने में बहुत बार स्क गया। १३। परन्तु श्रव सुभी इस ग्रीर की देशों मे थीर स्थान नहीं रहा है थीर बहुत घरशा से मुभे तुम्हारे पास स्नाने की लालसा है॥ २४। इस लिये में जब कभी इस्पानिया देश की जाज तब तुम्टारे पास आस्त्राा क्योंकि मै श्राशा रखता टूकि . सुम्हारे पास से साते हुए सुम्दे देखू खीर जब मे पहिले तुम से कुछ कुछ तृप दुष्या दू तब तुम से कुछ दूर उधर पहुंचाया जाऊ ॥ २५ । परना ग्राभी मे पाँचन्न लागों की सेवा करने के लिये यिक्शलीम को जाता हू॥ २६। आयोकि माजिदोनिया श्रीर भ्राखाया के लोगो की इच्छा हुई कि यिषशलीम के पवित्र लोगों में जी कगाल है उन की कुछ सदायता करें॥ २९। उन की इच्छा दुई ग्रीर वे उन के ऋगी

मि यए कार्य्य पूरा कर चुकूं थीर उन के लिये इस फल पर कार्प दे सुकृतिय सुम्हारे पास सं देशके इस्पानिया की बाजगा॥ २०। प्रीर मे जानता हू कि सम्हारे पास जब में ग्रांक तब स्त्रीष्ट्र के सुसमा-चार की आशीप की भरपूरी से आकता।

३०। श्रीर हे भाइया हमारे प्रभु योशु स्त्रीष्ट के कारण श्रीर पवित्र श्रात्मा के प्रेम के कारण म तुम से विन्ती करता हू कि ईंग्यर से मेरे लिये प्रार्थना करने म मेरे स्मा परिश्रम करे। ॥ ३१। कि मे यिद्वदिया में के खिंच्छासियों से छच्च थीर कि यिस्थलाम के लिये की मेरी चेवकाई है माँ पवित्र लेकों की भावे॥ ३२। जिस्ते में इंग्वर की इच्छा में तुम्लारे पास यानन्द से याक यार तुम्हारे संग्र विघास कर॥३३। शांति का ईश्वर तुम सभी के स्मा देव . श्रामीन ॥

१६. में तुम्हारे पास हम लोगों की यतिन फैंबों की की किक्रिया में की महली की सेवकी है सराहता हू ॥ २। जिम्ते तुम सम प्रमु में जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा ग्रहरा करी श्रीर जिस किसी वात में उस की तुम से प्रयाजन रीय उस के सदायज देशिया क्योंकि यह भी यहुत लेगो। की श्रीर मेरी भी उपकारिको हुई है।

३। प्रिस्कीला कार अकूला का का खोष्ट्र योशु मे मेरे सहकामी हैं नमस्कार ॥ ४ । उन्हों ने मेरे प्राण के लिये प्रपना ही गला धर दिया जिन का केयल मै नहीं परन्तु ग्रान्यदेशियो की सारी मण्डलिया भी धन्य मानती है॥ ५। उन के घर में की मगहली को भी नमस्कार . इपेनित मेरे प्यारे को जा स्त्रीष्ट के लिये आशिया का परिला फल है नमस्कार ॥ ६। मरियम की जिस ने हमारे लिये बहुत परिधम किया नमस्कार॥ ९। खन्द्रोनिक श्रीर यूनिय मेरे कुटुंचें। थीर मेरे संगी वंधुको की जो प्रेरितों में प्रसिद्ध है थ्रीर मुक्त से पहिसे खीष्ट में हुए घे नमस्कार॥ ८। ग्रम्पलिय प्रमुमि मेरे प्यारेकेत नमस्कार॥ भी है क्योंकि यदि श्रन्यदेशी लोग उन की श्रात्मिक ए। उर्व्यान खीष्ट में इमारे सहकर्मी की श्रीर स्तायु बस्तुक्यों में भागी हुए तो उन्हें उचित है कि शारीरिक मेरे प्यारे की नमस्कार ॥ १०। श्रीपीह की जी स्त्रीष्ट बस्तुको में उन की भी सेवा करे॥ २८। से जब में जांचा हुका है नमस्कार . ग्रारिस्तवूल के घराने हैं उन्हों की नमस्कार ॥ १२ । त्रुफेना और श्रुफेंग शैतान की शोध तुम्हारे पांकों तले कुचलेगा दमारे की जिन्दा ने प्रमु में परिषम किया नमस्कार . प्यारी प्रमु यीशु खीष्ट का अनुग्रद तुम्हारे सग होय ॥ परची को जिस ने प्रभु में बहुत परिश्वम किया रे ११। तिमोधिय मेरे सहक्रमी का श्रीर लूकिय नसस्कार ॥ १३ । इफ के। तो प्रमु में चुना हुआ है | ख्रा पांचान है। चाचिपातर मेरे कुटुम्बें। का तुम चे ख्रीर उस की ख्रा मेरी माता के। नमस्कार ॥ १४ । नमस्कार ॥ १२ । मुक्त तर्तिय पत्री के लिखनेदारे का यार्गुकित या फिनेगोन या दर्मा या पात्रावा या प्रमु में तुम से नमस्कार ॥ २३ । गायस मेरे ग्रीर हर्नी को पीर उन के मा के भाइये। को नमस्कार । सारी मण्डली के व्यातिष्यकारी का तुम से नमस्कार . १५ । फिह्नोग थे। युलिया के। धैार नीरिय थे।र∫दरास्त का वो नगर का भरडारी है थे।र भाई क्वार्त उस की बोइन की श्रीर उलुम्पा की श्रीर उन की स्रा के सब पवित्र लोगो को नमस्कार ॥ १ई । एक दूसरे के। पवित्र चूमा लेके नमस्कार करी . तुम के। खीष्ट की मण्डलियां की ग्रोर से नमस्कार ॥

१३। हे भाइया में तुम में विन्ती करता हूं कि द्या मारा उस शिदा के विषयीत दी तुम ने पाई है नाना भांति के विरोध श्रीर ठोकर हालते है उन्हें देख रखे। श्रीर इन से फिर जाग्री ॥ १८ । क्यों कि पेट की नेवा करते है थै।र चिकनी थै।र मीठी वाती में मुधे लोगे। के मन की धोखा देते है।। १९। सुम्हारे बाद्यापालन का चर्चा सब लागा में फैल गया है इस से में तुम्हारे विषय में श्रानन्द करता हूं परन्तु का गुरुानुबाद सर्व्यदा देवि । श्रामीन ॥

के लेगों के। नमस्कार ॥ ११ । इरोदियान मेरे कुटुब में चाइता टूं कि तुम भलाई के लिये बुद्धिमान पर को नमस्कार . नीर्कस के घराने के दो लेगा प्रमु में बुराई के लिये मुधे देश्या ॥ २० । शांति का ईश्वर

का तुम चे नमस्कार ॥ २४ । इमारे प्रभु यीशु ग्रीष्ट का अनुग्रद तुम सभी के स्रा होय. श्रामीन ॥

२४। की मेरे मुसमाचार के अनुसार और योशु खीष्ट के विषय के उपदेश के अनुसार अर्थात् उस भेद के प्रकाश के अनुसार तुन्दें स्थिर कर सकता है।। २६। वे। भेद सनातन से गुप्त रखा गया घा परन्तु श्रव प्राट किया गया है थार सनातन ईश्वर की ब्राज्ञा मेरे लेगा दमारे प्रमु योगु स्रोष्ट की नहीं परन्तु अपने से भविष्यद्वाकी के पुस्तक के द्वारा सब देशों के सोगों की वताया गया है कि वे विस्वास से श्राज्ञा-कारी हो जाये ॥ २९ । उस का अर्थात अहैत बहि-मान ईश्वर की यीशु कीष्ट के द्वारा से धन्य है। जिस

## करिन्थियों के। पावल प्रेरित की पहिली पन्नी।

है ग्रीर भाई सोस्थिनी ॥ २। ईश्वर की मरुड़की की ग्रीर शांति मिले ॥ क्षा करिन्य में हैं को खीष्ट योशु में पवित्र किये हुए

ृदर स्थान में इमारे हां उन के छीर इमारे भी प्रभु १ पावल जी ईंग्वर की इच्छा से योशु योशु रतीष्ट के नाम की प्रार्थना करते हैं। ३। तुम्हें म्बीष्ट का युलाया हुआ प्रेरित हमारे पिता ईश्वर स्नीर प्रमु यीशु खीष्ट से अनुग्रह

४। में सदा तुम्हारे विषय में श्रपने ईश्वर का मीर खुलाये हुम पवित्र लेगा है उन सभी के संग लें। धन्य मानता हूं इस लिये कि ईश्वर का यह अनुग्रह

तुर्स्वे स्त्रीष्ट यीशु मे दिया गर्या॥ ५५ । कि उस मे | को तुच्छ कर देक्संगा॥ २० । ज्ञानधान कर्ष्टा है . तुम दर बात में श्रर्थात सारे बचन थीर सारे चान से धनवान किये गये। ६। जैसा की प्रके विपय की माची तुम्हों में द्रुठ हुई ॥ ७। यहां ले। कि किसी बरदान में तुम्हें घटी नहीं है श्रीर तुम हमारे प्रभु योशु खोष्ट के प्रकाश की बाट के इते है। ॥ ८ । वह तुम्दे अन्त लें भी दृढ़ करेगा गेसा कि तुम इमारे प्रभु योशु खोष्ट के दिन में निर्देश देशों । 🕻 । ईश्वर विश्वास्याग्य है जिस से तुम उस के पुत्र इमारे प्रभु योश कीष्ट की संगति से वलाये गये।

१०। हे भाइया में तुम से हमारे प्रभु योशु खीष्ट्र के नाम के कारण विन्ती करता हू कि तुम सब एक ही प्रकार की बात बाला थीर तुम्हों में विभेद न द्देवि परन्तु एक दी मन थ्रीर एक ही विचार मे चिद्व देखों ॥ ११। क्यों कि दे मेरे भाइया क्लोई के घराने के लोगों से मुक्त पर तुम्हारे विषय में प्रगट किया गया है कि तुम्हों में वैर विरोध हैं॥ १२। श्रीर में यद अन्नता हू कि तुम सब यू बोलते दे। कोई कि मै पावल का हू काई कि मै स्नपन्नी का को के कि मै कै फाका को ई कि मै की ष्ठका हू॥ तुम्हारे लिये क्रूण पर घात किया गया श्राचवा क्या तुम्हे पाघल के नाम से व्यपतिसमा दिया गया॥ १४। में ईब्बर का धन्य मानता हू कि क्रीस्प श्रीर कदे कि मै ने श्रपने नाम से व्यक्तिसमा दिया॥ १६ । ग्रीर में ने स्तिकान के घराने की भी छय-क्यार किसी की वर्षातसमा दिया॥ १९। क्योंकि कीष्ट्र के विषय में वडाई करे॥ ने मुक्ते वर्षातसमा देने की नहीं परन्तु सुसमाचार सुनाने को भेखा पर कथा के ज्ञान के अनुसार नहीं जिस्ते रेसान द्वी कि स्त्रीष्ट का क्रूब ब्यर्थ ठहरे।

के ज्ञान की नाण कषा और खुद्धिमानी की खुद्धि

श्रध्यापक कहां . इस संसार का विवादी कहां र क्या र्देश्वर ने इस जगत के चान की मूर्खता न वनाई है ॥ २१। क्यों कि जब कि ईडवर के ज्ञान से यू हुआ। कि जात ने चान के द्वारा से ईश्वर की न जाना ता र्दश्वर की इच्छा हुई कि उपदेश की मूर्खसा के द्वारा से विश्वास करनेहारी की वचावे॥ २२। विहुदी लेगा ता चिन्द मांगते हैं थै।र युनानी लाग भी चान ढूंढते हैं ॥ २३ । परन्तु इस लीग क्रूण पर मारे गये ू स्त्रीष्ट का उपदेश करते है जे। यिट्टॉंदेयें। को ठोकर का कारण श्रीर यूनानियों की मूर्खता है॥ २४। परन्तु चन्दों को द्वां यिदूदियों की श्रीर यूनानियों की भी जो बुलाये द्वर है ईश्वर का सामर्थ्य ग्रीर ईश्वर का चानक्यो खीष्ट है। २५। क्योकि ईश्वर की मूर्खेता मनुष्यों से प्रधिक ज्ञानवान है ग्रीर ईश्वर की दुर्व्यलता मनुष्यों से श्रधिक शक्तिमान है।।

रेई । क्योंकि हे भाइया तुम श्रपनी बुलाइट की देखते दी कि न तुम में शरीर के श्रनुसार बहुत चानवान न वहुत सामर्थी न बहुत कुलीन है। २९ । परन्तु ईश्वर ने जगत के मूर्यों को चुना है १३। क्या स्त्रीष्ट विभाग किया गया है . क्या पावल कि ज्ञानवानीं की लिंकात करे श्रीर जगत के दुर्व्वली को ईश्वर ने चुना है कि शक्तिमाना की लक्जित करे॥ २८ । श्रीर जगत के अधमें थीर तुच्छें की द्यां उन्दे जो नहीं दे ईश्वर ने चुना है कि उन्दे जो गायस को छोड़के में ने तुम में में किसी का बप- हैं लाप करे।। रेए। जिस्तें कोई प्रायी ईश्वर के तिसमा नहीं दिया॥ १५ । ऐसा न ही कि की ई आगे घमब्द न करे॥ ३०। उसी से तुम खीष्ट यीशु में हुए द्वी जी ईश्वर की श्रीर से दमीं की जान श्री धर्मा श्री पवित्रता श्री उद्घार दृशा है॥.३१। तिसमा दिया . श्रामे में नहीं जानता हू कि में ने जिस्ते जैसा लिखा है जो बढाई करे से परमेश्वर

र• हो भाइया मै जब तुम्हारे पास आया तब बचन अथवा चान की उत्तमता १८ । क्योंकि क्रूण की कथा उन्हें जी नाम दोते से तुम्हें ईप्रधर की साक्षी सुनाता हुया नदी श्रीया॥ है मूर्खता है परन्तु इसे जो त्राख पाते हैं ईश्छर का रे। क्योंकि मैं ने यही ठहराया कि तुम्हों से स्रीर सामर्थ्य है। १९। क्योंकि लिखा है कि मै ज्ञानवाना किसी वात की न जानूं केवल योगु कीष्ठ की हा क्रूश पर मारे गये खीष्ट की ॥ ३। श्रीर मे दुर्ख्यलता

श्रीर भय के साथ श्रीर वहुत कांपता हुआ तुम्हारे यहां रहा ॥ ४ । श्रीर मेरा वचन श्रीर मेरा उपदेश मनुष्यों के चान की मनानवाली बातों से नहीं परन्तु श्राह्मा श्रीर सामर्थ्य के प्रमाख से था ॥ ५ । जिस्ते तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के चान पर नहीं परन्तु ईश्वर के सामर्थ्य पर होये ॥

६ । तें भी इस सिंह लोगों में ज्ञान सुनाते हैं पर इस संसार का अधवा इस ससार के लीप दीनेटारे प्रधानों का सान नहीं ॥ 9 । परन्तु इम एक भेद में ईश्वर का गुप्त चान जिमें ईश्वर ने सनातन से इमारी महिमा के लिये ठहराया सुनाते हैं ॥ 🗀 । जिसे इस संसार के प्रधानों में से किसी ने न जाना प्रधोकि को वे उसे कानते तो तेबोनय प्रमु की फ्रा पर घात न करते ॥ ए । परन्तु जैसा लिखा दे जी ष्रांख ने नहीं देखा थीर कान ने नहीं धुना दें थीर क्षा मनुष्य के द्दय में नदी समाया दे यही है का ईंग्वर ने उन के लिये जा उसे प्यार करते है 'तैयार किया है ॥ १०। परन्तु ईश्वर ने उसे अपने आत्सा से इमें पर प्रगट किया है कोकि श्रात्मा सब बार्त दा रेक्टर की ग्रामीर वार्त भी जांचता है। ,१९। अमेरिक मनुद्धीं में से कीन है जो मनुष्य की थातं जानता है केयल मनुष्य का ग्रात्मा जो उस मे दै . यैंचे दी ईप्रवर की वार्त भी कोई नहीं जानता दै केवल ईप्रवर का खात्मा ॥ १२ । परन्तु इम ने ससार का खात्मा नहीं पाया है परन्तु यह खात्मा ज़ो र्फ़्यर की खोर से है इस लिये कि हम वह याते जाने को ईश्वर ने इमे दिई हैं। १३। की इम मनुष्यों के चान की विखाई दुई वातों में नहीं परन्तु पवित्र ग्रात्मा की विखाई हुई वाहीं से ग्रात्मिक व्यात यात्मिक वातों से मिला मिलाकी सुनाते हैं। १४। प्ररन्तु प्राजिक मनुष्य ईश्वर के खात्मा की यात ग्रदय नदी फरता है क्योंकि वे उस के लेखे मूर्यता दे थीर यह उन्हें नहीं जान सकता है कोंकि उन का विचार प्रास्मिक रीति ये किया जाता है। १५। व्यात्मिक जन सब क्षुक्र विचार करता है परन्त् यद साप किसी से विचार नहीं किया जाता है।

भीर भय के साथ भीर बहुत कांपता हुआ तुम्हारे है जो उसे सिखाये. परन्तु हम की स्वीष्ट का

भाइयों में तुम से जैसा आतिमक लोगों से तैसा नहीं वात कर सका परन्तु जैसा शारीरिक लोगों से हैं हो जैसा उन्हों से जो खीष्ट में वालक हैं ॥ १। में ने तुम्हें दूध पिलाया खन्न न खिलाया क्योंकि तुम तब लो नहीं खा सकते ये वरन खब लों भी नहीं खा सकते हो क्योंकि अब लो शारीरिक हो ॥ ३। क्योंकि जब कि तुम्हों में डाह श्रीर, वैर शीर विरोध हैं तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो शीर मनुष्य की रोति पर नहीं चलते हो ॥ ४। क्योंकि जब एक कहता है में पायल का हू श्रीर दूसरा में अपली का हू तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो ॥

५। तो पायल कीन है श्रीर स्रपञ्चा कीन है. केवल सेवक लेगा जिन के द्वारा जैसा प्रभु ने हर एक की दिया तैसा तुम ने विक्वास किया ॥ ६। में ने सगाया स्रपञ्जो ने सींचा परन्तु ईश्वर ने बढाया॥ ७। सी न तो लगानेहारा कुछ है श्रीर न सीचने- हारा परन्तु ईश्वर जो बढ़ानेहारा है॥ ८। लगानेहारा खोर सीचनेहारा दोने। एक हे परन्तु हर एक जन स्रपने ही परिषम के स्नुसार स्रपनी ही सिंग पायेगा॥ ९। क्योंकि हम ईश्वर के सहकामी हैं. तुम ईश्वर की खेती ईश्वर की रचना हो॥

वद मलूरी पावेगा ॥ १५। यदि किसी का काम जल जाय ते। उसे टूटी लंगेगी परन्तु घट श्राप बचेगा पर रेसा जैसा श्राम के बीच से दोके कोई बचे ॥

१६ । क्या तुम नही जानते हा कि तुम ईज्यर को मन्दिर दो श्रीर ईश्वर का यात्मा तुम मे यसता है॥ १९। यदि कोई मनुष्य ईक्कर के मन्दिर की नाश करे ते। ईश्वर उस की नाश करेगा की कि ईश्वर का मन्दिर पवित्र है स्रीर वह मन्दिर तुम है। ॥

१८। कोई खपने की इस्त न देवे. यदि कोई इस संसार में आपने की तुम्हों में जानी समभे ता मूर्ख बने जिस्ते चानी देा जाय ॥ १९ । क्योंकि इस जात का चान ईखर के यही मुखेता है क्योंकि लिखा दै वह चानिया की उन की चतुराई में पकड़ने-द्वारा दे ॥ २०। थीर फिर परमेश्यर चानिया की चिन्तारं जानता दैकि विव्यर्थ हैं॥ २१। से मनुष्यों के विषय में कोई धमगढ न करे को कि सव कुछ तुम्दारा है ॥ २२। क्या पायल वया ग्रपत्नी क्या कैका क्या जगत का जीवन क्या मरण क्या वर्त्तमान क्या भविष्य सब सुक्र तुम्टारा दै॥ २३। थीर तुम खीष्ट के दे थीर खीष्ट ईश्वर का दै॥

है। मनुष्य इसे खीष्ट के खेयक खीर ईश्वर के भेदी के मंडारी करके जाने ॥ २ । फिर भंडारियों में लोग यह चाहते हैं कि मनुष्य विश्वास योज्य पाया जाय॥ ३। परन्तु मेरे लेखे प्रांत क्रोटी वात चै कि मेरा विचार सुम्हों से प्राथवा मनुष्य के न्याय से किया जाय दां म व्यपना विचार भी नहीं करता हू ॥ ४ । क्योंकि मेरे जानते में कुछ मुक्त से नहीं दुया परन्तु इस से में निर्देश नहीं ठहरा हू पर मेरा बिचार खरनेहारा प्रभु है। । से जब लीं प्रभुन खाबे समय की श्रागे किसी वात का विचार मत करे। . यही ते। अधकार की गुप्त खातें ज्येति में दिखावेगा श्रीर ष्ट्रदियों की परामर्थीं की प्रगट करिया और तब ईश्वर की खोर से घर एक की सराघना दीगी ॥

६। इन वातें। की चे भाइयो सुम्हारे कारण में

यदि किसी का काम की उस ने बनाया है ठछरे ते। ने खपने पर श्रीर श्रयह्री पर हुष्टान्त सा लगाया है इस लिये कि दमें में तुम यह सीक्षा कि की लिखा एुया है उस से याधिक क्षेत्रा मन न रखी जिस्ते सुम यक दूसरे के पन में श्रीर मनुष्य के विक्ट फूल न जावा ॥ ९ । क्योंकि कीन तुमें भिन्न करता है . श्रीर तेरे पास यया है जो तू ने दूसरे से नहीं पाया है. क्षीर यदि हूने टूसरे से प्राया है तो वर्धी ऐसा घमंड करता है कि माना दूसरे से नहीं पाया ॥ ८। तुम तो तृप्त दे। चुके तुम धनी दे। चुके तुम ने इमारे बिना राज्य किया है इसे में चाइता हू कि तुम राज्य करते जिस्ते एम भी तुम्हारे संगराज्य करे ॥ ए । क्योंकि में समकता हू कि ईक्कर ने सव के पीके इस प्रेरिती की जैसे मृत्यु के लिये उद्यापे दुश्री की प्रत्यन दिखाया है को कि हम जात की दां दूतीं चार मनुष्यों के बागे लीला के ऐंधे यने दें॥ १० । इस खीष्ट के कारण मूर्ज हैं पर तुस सीष्ट म थुंद्विमान देा . ६म दुर्व्यल है पर तुम यनवना देा . तुम मर्प्यादिक है। पर हम निरादर हैं ॥ ११। इम घड़ी ली इस भूखे थीर प्यासे थीर नारे भी रहते हैं थीर घुसे मारे जाते थीर डांवाडेाल रहते हैं श्रीर व्यपने ही टाधी से कमाने में परिश्रम करते हैं। १२ । इस खपमान किये जाने पर खाशीय देते हैं सताये जाने पर सद लेते दे निन्दित दोने पर विन्ती करते हैं ॥ १३ । इस यय ली जात का कुटा ही सब यस्तुओं की ख़रचन के ऐसे बने हैं॥

१४। में यद यार्त सुम्दें लिंडजत करने की नहीं लिखता हूं परन्तु श्रपने प्यारे वालकों की नार्ड तुम्हें चिताता हू॥ १५ । क्योंकि सुम्दें स्त्रीष्ट से यदि दस यद्य शिषक दों तीभी यद्दत पिता नदीं दें क्योंकि स्त्रीष्ट यीशु में सुसमाचार के द्वारा तुम मेरे ही पुत्र दें। १६। से में तुम से विन्ती करता हू तुम मेरी सी चाल चला ॥ १९। इस देतु से में ने तिमाधिय की जी प्रभु में मेरा प्यारा श्रीर विज्ञ्यास्योग्य पुत्र है तुम्दारे पास भेजा है खार ग्योष्ट मे जा मेरे मार्ग है उन्दे घट जैसा में सर्व्यंत्र हर एक महली में उपदेश करता हू तैया तुम्दें चेत दिलावगा ॥ १८। कितने लाग फूल गये दें माना कि में मुन्हारे पास नही मनुष्य पापी द्वाते दें, 8। तो खय वह ऐसा पाप करके दोपी छी जाए तब चादे कीई वस्तु दी जी एस ने जूट या पाधेर करके या धरोहर या पड़ी पाई हो, ५। खाई कीई यस्तु क्यों न है। जिस के विषय में उस ने भूठी किरिया खाई दी तो वह उस की पूरा करके भार पांचर्या भाग यठाकर भर दें जिस दिन यह दीपी ठहरें उसी दिन यह उस वस्तु की उस के स्थामी की दें॥ ६। छीर यह यदीया के लिये प्रपना दीपयति भी ले बाए ब्रार्थात् एक निर्देश में दोम का दी जितना याजक ठहराए ॥ ७। खार ,याजक उस के लिये प्रदीया के साम्प्रने प्रायम्बद्ध करें खीर जी कीई बाम करके यह दीपी हो गया दीया वह प्रमा किया जाएगा ॥

(भाति मांति के यसिदाना की विधि)

- ८। फिर यद्दीया ने मूसा में कहा, १। छाइन श्रीर उस की पुत्रीं की प्राम्ता देकर यह कद कि दोमयांत की व्यवस्था यह है, वर्षात् दोमवांत देधन के जपर रात भर भार ला बदी पर पड़ा रहे थीर विदी की खाग विदी पर जनती रहे॥ १०। ग्रीर यालक प्रवने मनी के वस्त्र श्रीर खपने तन पर षापनी सनी की डांधियां परिनक्तर रामयलि की राख़ की प्याग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए वसे वठाकर घेदी के पाम रक्खे॥ १९। तब बद ष्यपने ये वस्त्र उतारकर दूसरे वस्त्र परिनकर राख का कायनी से यादर किसी गुद्ध स्थान पर से जाए॥ १२। ग्रीर घेदी की आग घेदी पर जलती रहे यह युभने न पाए थार भार भार का याजक उस पर लकही जलाकर उस पर शामयलि के टुकही की मजाकर धर दे थीर उम के कवर मेलवालिया की चरयो को जलाण॥ १३। घेदी पर श्राम लगातार वलती रदे बद कमी बुमने न पाग॥

98 । अनुवाल को व्यवस्था यह है कि हाइन के पुत्र उस को यहावा के साम्दने वेदी के आगी समीप ले आगं॥ 99 । श्रीर वह अनुवाल के तेल किले हुए मैदे मे से मुट्टी भर और उस पर का सारा

लोखान एठाकर अनुश्रांत के स्मरक दिलानेहारे इस भाग को यदावा के लिये सुखदायक सुगंध करके विदी पर जलार ॥ १६ । श्रीर एस में से जो बचा रहे उसे दाइन श्रीर उस के पुत्र खाएं बह बिना खमीर पवित्र स्थान में खाया जार अर्थात् वे मिलाप-वाले संबू के आंगन में उसे खार ॥ १० । बह खमीर के साथ पकाया न जार क्योंकि में ने अपने इत्यों में से उस की उन का निज भाग दोने के लिये उन्हें दिया है से जैसा पापबलि और देापबलि परम-पांचन हैं बंसा ही घट भी है ॥ १८ । हाइन के बंध में के सब पुरुष उस में से खा सकते हैं सुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यहावा के हत्यों में से यह उन का हक सदा लो बना रहे जो कोई उन हत्यों की हूर बह पवित्र ठटरे ॥

१९। फिर यहावा ने मूसा से कहा, २०। जिस दिन हाकन स्रोमीयक्त हो उस दिन वह स्रपने पुत्री समेत यहावा की यह चढ़ावा चढ़ाए स्र्यात् रपा का दस्यां भाग मैदा नित्य स्नुवाल करके चढाए इस में से स्राधा की भार की स्रोर स्राधा संक की चढाए। ३९। यह तथे, पर तेल की साथ प्रकाया जाए जब वह तेल से तर ही जाए तब उसे ले स्राना इस स्नुवाल को पकी हुए हुक है यहावा के लिये सुखदायक सुगन्ध करके चढाना। ३२। स्रीर उस के पुत्रों में से जी उस के याजकपद पर स्रीमित्त होगा वह भी उसे चढाया करे यह सदा की विधि है कि वह यहावा के लिये संत्र्य जलाया जाए। ३३। वरन याजक के सब स्नुवाल संपूर्ण, जलाये जाएं हे स्नाये न जाएं।

, २४। फिर यदावा ने मूसा से कहा, २५। द्वाबन श्रीर उस के पुत्रों से यह कहा कि पापर्वाल की व्यवस्था यह है अर्थात् निस स्थान में द्वामविषय्यु व्यक्ति किया नाएगा उसी में पापर्वालय्यु भी यदावा के सास्टने बल् किया, नाए वह परमणित्र है। २६। श्रीर ने। यानक पापर्वाल, का स्कानेदारा है। से। उसे खार वह पवित्र स्थान में अर्थात् वह मिलापवाले तंत्र के श्रांगन में खाया नार ॥ २०। ने। कुछ उस के मांस से कु नार वह प्रावित्र, ठदरे श्रानेवाला हूं ॥ १९ । घरम्तु जी प्रभु की इच्छा द्वीय ता में श्रीच्र तुम्हारे पास आजंगा थीर उन पूले हुए लागों का वचन नहीं परन्तु सामध्ये व्रम लेंकेगा ॥ २०। क्योंकि र्रेज्यर का राज्य खबन में नहीं परन्तु चामण्ये में हैं॥ २१। तुम क्या चाहते हो . में कड़ी लेके श्रधवा प्रेम से श्रीर नमता के श्रात्मा से तुम्हारे पाम श्रादं भ

यह मर्ख्यत्र मुंनने में खाता है कि तुम्हा में ध्यभिचार है खीर ऐसा व्यभि-चार कि उम का चर्चा देखपूजकों में भी नहीं दोता दै कि कोई मनुष्य श्रपने पिता की स्त्री से विवाह करे ॥ २ । श्रीर तुम फूल गये हा यह नहीं कि जाक किया जिस्ते यद काम करनेदारा तुम्हारे बीच में से निकाला जाता ॥ ३। में ती अरीर में दूर परन्तु श्रात्मा में राचात देखे जिस ने यह काम इस रीति से जिया है उस का विचार दौरा साम्रांत में कर चुका है। है। कि इसारे प्रभु योशु स्त्रीष्ट के नास चे बर्व तुम और मेरा थात्मा इमारे प्रभु घीशु खीष्ट के सामर्थ्य सहित यकट्ठे हुम है। ५। तय ऐसा जन ग्ररीर के विनाग के लिये ग्रौतान की सेंपा जाय विस्ते यातमा प्रभु यीशु के दिन में त्राव पाये॥ - ६। तुम्हारा धमगड करना यन्ही नहीं है . क्या तुम नहीं ज्ञानते हो कि घोडा सा समीर सारे पिएड की खमीर कर डालता है।। 🤄 से पुराना खमीर सब का यब निकालों कि बैसे तुम प्रश्वमीरी दो तैमे नया दिग्ड द्वांत्री क्योंकि हमारा निस्तार पर्व्य का मेम्रा अर्थात खीष्ट्र इसारे लिये खील दिया गया दै॥ ८। से। इस पर्व्यको। न ते। पुराने स्त्रमीर से थ्रीर न वुराई थ्री दृष्टता के खमीर से परन्तु सीधाई क्री सञ्चार्ड के श्रक्षमीरी भाव से रखें ॥

ए। में ने तुम्दारे पास पत्री में लिखा कि व्यभिचारिया की संगति मत करा॥ १०। यह नही कि तुम इस जगत के व्यभिचारियों वा सोभियों वा रपद्रियों या मूर्तिपृषकों की मर्ख्या संगति न करे। नहीं तो तुम्दें जगत में से निकल खाना श्रयत्र्य

यदि कोई जो भाई कहसाता है व्यभिचारी वा लोभी वा मूर्तिपूजक वा निन्दक वा मदाय वा उपद्रवी द्वाप ता उस की स्माति मत करा व्यक्त ऐसे मतुष्य के संग खायों भी नहीं ॥ १२ । क्यों कि सुभे याष्ट्रयासीं का विचार करने से क्या काम . क्या तुम भीतरवाली का विचार नहीं करते हो ॥ ९३। पर वाहरवालें का विचार ईश्वर करता है . फिर उस क्कामी की अपने में से निकाल देखी।

ई वे विवाद देग का का उसे श्रधिर्मियों के सारी नालिश करने का सांहस दीता दै श्रीर पवित्र लोगों के श्रागे नही ॥ ۲ । ध्या तुम नही जानते थे। कि पवित्र लेगा जगत का विचार करेंगे बीर यदि बरात का विचार तुम से किया बाता है ता चया सुम सब से क्रोटी वातों का निर्णय करने के ख्रयेश्य हे। । ३ । क्या तुम नहीं जानते हे। कि शांसारिक वार्ते पीक्ने रहे हम ता स्वर्गदृतां ही का विचार करेंगे ॥ 🞖 । से यदि तुम्हें संसारिक वातें। का निर्णय करना देशय तो जो मगडली में कुछ नहीं गिने जाते हैं उन्हीं को वैठायो ॥ ५। में तुम्हारी लक्ता निमित्त कद्दता दू. बा ऐसा दे कि तुन्दीं मे एक भी जानी नहीं है जो खपने भाइया के बीच में विचार कर सकेगा॥ ६। परन्तु भाई भाई पर नालिश करता है श्रीर सोई श्रीवश्वासिया के श्रामे भी ॥ ७ । से। सुम्हे। में निश्चय दोप हुआ है कि तुम्दों में श्रापस में विवाद होते हैं . क्यों नहीं व्यस ष्पन्याय सहते हा . क्यों नहीं वरन ठगाई सहते हो ॥ 🗗 । परन्तु तुम खन्याय करती ख्रीर ठगते हो दां भाइया से भी यद करते दे। । ए। वया तुम नहीं जानते दे। कि श्रन्यायी लोग ईश्वर के राज्य के व्यधिकारी न देशो ॥

१०। धोखा मत-खाखा . न व्यभिचारी न मूर्ति-पूजक न परस्त्रीगामी न शुद्धदे न पुरुपगामी न चार न लाभी न मदाप न निन्द का न उपद्रवी लागा ईश्दर के राज्य के खोंधकारी देंगे॥ ११। खेर सुम में से कितने द्याता ॥ ११। से। मे ने तुम्हारे पास यही लिखा कि | लाग ऐसे ये परन्तु तुम ने अपने की धोया परन्तु तुम ष्टमारे देश्वर के खात्मा से धर्मी ठटराये गये॥ , १२ । सब क्षुक मेरे लिये सीचत सै परन्तु सब कुछ लाभ का नहीं है . यद कुछ मेरे लिये उचित हैं परन्तु में किसी बात के क्रिंधीन नहीं टीगा। १३ । भाजन पेट के लिये और पेट भाजन के लिये है परन्तु ईश्वर इस का और उस का दोनों का सय करेगा . पर देष्ट व्यक्तिचार के लिये नहीं है परन्तु प्रमुक्ते लिये ग्रीर प्रभु देख के लिये है ॥ १४। श्रीर र्द्रकर ने खपने सामर्थ्य से प्रभु की जिला उठाया श्रीर दमे भी जिला उठावेगा॥ १४। वया सुम नदी जानते दे। कि तुम्हारे देह खीष्ट्रं के ख्या दे. वा वया मै खीष्ट के प्राा से करके उन्हें घेश्या के ग्रंग थनाज . ऐसा न देा ॥ १६ । यथा तुम नदो जानते दे। कि को येश्या से मिल जाता है से। एक देद द्याता दे क्योंकि कदा दे व दोनों एक तन होंगे॥ १९। परन्तु जी प्रभु से मिल जाता है सी एक यात्मा होता है। १८। व्यभिचार से घचे रहा . दर एक पाप की मनुष्य करता है देह के बादर है परन्तु व्यक्तिचार करनेदारा अपने ही देद के विक्र पाप करता है। १९। क्या तुम नही जानते है। कि पवित्र श्रास्मा जो तुम मे है जो तुम्हे ईश्वर की श्रीर से मिला है तुम्हारा देव उसी पवित्र श्रात्मा का मन्दिर है श्रीर तुम श्रपने नहीं दे। ॥ २०। क्योंकि तुम दाम देके माल लिये गये दी सा प्रपत्ने देर मे थीर अपने आत्मा में जो ईण्ट्रर की धे ईण्टर की संधिमा प्रगट करे।॥

9. जी वाते तुम ने मेरे पास लिखी उन के विषय में में कहता हू मनुष्य के लिये प्रच्का है कि स्त्री की न कूबे॥ २। परन्तु व्यभिचार क्षम्मीं के कारख इर एक मनुष्य का श्रपनी धी स्त्री द्वीय श्रीर दर एक स्त्री की खपना दी स्थामी दीय ॥ ३ । पुरुष प्रापनी स्त्री से जी स्त्रेष्ट उचित है से किया करे थीर धैसे ही स्त्री भी प्रपने स्थामी े से ॥ ४ । स्त्री की अपने देष्ट पर अधिकार नदी पर उस के स्वामी की अधिकार है ख़ीर वैसे ही पुस्प

प्रीचन किये अये परन्तु तुम प्रभु यीशु के नाम से फीर | की भी अपने देह पर अधिकार नहीं पर उम की स्त्री की ऋधिकार है। ५। तुम एक दूमरे से मत याला रहा क्षेत्रल तुम्हें उपवास ग्री पार्थना के लिये श्रयकाश मिलने के कार्य का दोनों की सम्मति ये तम क्षुक दिन व्यलग यदे। तो रदे। क्रीर किर रफट्टे हो जिम्ले गैतान तुम्हारे अर्थयम के कारक तुम्हारी परीका न करे॥ ई। परन्तु में ला यह कहता ष्ट्रं तो अनुमति देता है याचा नहीं करता है ॥ ७। में तो चाइता हू कि मुख मनुष्य गेमें देवि बैमा मे क्राम दी डू परन्तु दर गर्कने ईडिटर की क्रीर से प्रपना प्रपना घरदान पाया है किसी ने इस प्रकार का किसी ने उस प्रकार का ॥ 🖺 । पर में यायिया-दितों से श्रीर विधवाग्री से करता द कि यदि व कींचा में हु तैये रहे तो उन के लिये प्रका है ॥ ए। परन्तु जो व श्रस्यमी होर्व ता विवाह कर कोकि वियोद करना जलते रहने से अच्छा है॥ १०। विया-दितों की में नदीं परन्तु प्रभु खाद्वा देता दे कि स्त्री यापने स्यामी से याला न देशया १९। पर की यह याला भी द्याय ता श्रीववादिता रहे श्रववा श्रपने स्वामी र्च मिल जाय. चीर पुरुष श्रपनी स्त्री को न स्यागे॥ १२। दूसरों से प्रभु नहीं परन्तु में कद्दता हूं यदि किसी भाई की खिंख्यासिनी स्त्री देश सीर यह स्त्री उस के सग रहने की प्रसन्न दीय ता बद उमे न त्यागे॥ १३ । ग्रीर जिस स्त्री के। प्राधिश्वासी स्वामी देाय थीर वह स्वामी उस के संग रहने के। प्रमन्न द्वीय यद उसे न त्यागे ॥ १४ । क्योंकि यद स्रावश्वासी पुरुष स्रपनी स्त्री के कारण पवित्र किया गया है खार यह खांचाव्यासिनी स्त्री खपने स्यामी के कारण पवित्र किई गई है नहीं ता तुम्हारे लड़के ष्रभुद्ध दोते पर प्रव तो व पवित्र हैं ॥ १५ । परन्त ना यह प्रविश्वामी जन ग्रना दीता है ता ग्रना द्याय . गेसी दणा में भाई श्रयवा व्यक्ति वधा हुआ नहीं है. परन्तु ईश्वर ने इसे मिलाप के लिये बुलाया है। १६। को कि देस्ती तू वया जानती दे कि तू प्रपने स्थामी की यचायेगी कि नहीं प्रश्रवा दे पुरुष तू व्या जानता है कि तू श्रयनी स्त्री की वचावेगा कि नहीं ॥ १७। प्रत्सु जैसा ईंग्लर ने छर एक की बांट

दिया है जैसा प्रभुने हर एक की खुलाया है तैसा ही वह चले . श्रीर में सब मग्डलियों में यूं ही खाजा देता हूं । १८ । कोई खतना किया दुस्रा युलाया गया है। तो खतनांडीन सा न बने . क्रोई खर्तना-ष्टीन वुलाया गया दे। तो खतना न किया जाय ॥ १९। खतना कुछ नहीं है श्रीर खतनाहीन होना क्षुक नहीं है परन्तु ईश्वर की श्राचाश्री का पालन करना सार है।। २०। हर एक जन जिस दशा मे बुलाया गया उसी में रहे॥ ११। क्या तूदास ही करके बुलाया गया . चिन्ता मतं कर पर यदि तेरा चहुार हो भी सकता है तो बरन उस की भीग कर॥ २२। क्यों कि जो दास प्रभु में वुलाया गया है से प्रभुका निर्वध किया हुआ है थीर वैसे ही निर्वध जो खुलोया गया है से खीष्ट का दास है ॥ २३। तुम दाम देको मोल लिये गये द्या. मनुष्या को दास मत बने।। २४। हे भाइयो हर एक जन जिस दशा में वुलाया गया ईपवर के खागे उसी में बना रहे। ं रेप्। कुवारिया के विषय में प्रभु की कोई श्राज्ञा मुंभे नहीं मिली है परन्तु जैसा प्रभुने मुक्त पर दया किई है कि मै विख्वास्याग्य होक तैसा मै परासर्थ देता हू॥ २६। से। मैं विचार करता हू कि वर्तन मान क्रीय की कारण यही श्रम्का है श्रार्थात मनुष्य को वैसे ही रहना श्रास्था है॥ २०। वया तूस्त्री के स्यावधा है. कूटने का यव मत कर. क्या तू स्त्री से डूटा है. स्त्रीकी इच्छा मत कर॥ २८ । तामी जी तू विवाद करे ता तुमे पाप नहीं दुधा श्रीर यदि कुंवारी विवाद करेता उसे पाप नहीं हुआ पर रेसीं की शरीर मे क्लेश होगा . परन्त में सुम पर भार नहीं देता हू ॥

र्९। हे भाइयो में यह कहता हूं कि खब ता समय संदोष किया गया है इस लिये कि जिन्हें स्त्रिया है से। ऐसे होबे जैसे इन्हें स्त्रियां नहीं ॥ ३०। श्रीर रानेहारे भी ऐसे हीं जैसे नही राते श्रीर खानन्द करनेदारे ऐसे हैं। जैसे खानन्द नही करते खीर मील

ं ३२। में चाइता हू कि तुम्हें चिन्तान हो . श्रविवाहित पुरुष प्रभु की वासों की चिन्सा करता है कि प्रभुकों क्योकर प्रसन्न करे ॥ ३३ । परन्तु विवादित पुरुष संसार की बातों की चिन्ता करता है कि श्रपनोस्त्री को क्योंकर प्रसन्न करे॥३४। जोक श्रीर कुंवारी में भी भेद है. श्राविर्वाहिता नारी प्रभु की बातों की चिन्ता करती है कि बह देह और श्रात्मा में भी पवित्र द्वावे परन्तु विवाहिता नारी संसार की बाता की चिन्ता करती है कि श्रपने स्वामी के। क्यों कर प्रसन्न करे॥ ३५ । पर मै यह वात तुम्हारे ही लाभ के लिये कहता हू अर्थात् मै जो तुम पर फदा डालू इस लिये नहीं परन्तु तुम्हारे शुभचाल चलने श्रीर दुचित्त न द्वाके प्रभु में लैं।लीन रहने के लिये कहता हू॥ ३६। परन्तु यदि कोई राममें कि में अपनी कन्या से अशुभ काम करता हू की वह स्यानी देा श्रीर ऐसा होना श्रवश्य है तो यह जो चाहता है से। करे उसे पाप नहीं है . वे बियाद करे॥ ३७। पर जी मन में द्रुट रहता है थै। र उस की प्रावश्यक नहीं पर प्रपनी इच्छा के विषय में श्राधिकार है श्रीर यह बात श्रपने सन मे ठहराई है कि अपनी कन्या की रखे वह अच्छा करता है।। ३८। इस लिये जी बिवाइ देता है से श्राच्छा करता है श्रीर जा विवाह नहीं देता है से भी श्रीर शक्का करता है।

३९। स्त्री जब सो उस का स्वामी जीता रहे तब लें व्यवस्था से बधी दे परन्तु यदि उस का स्वामी मर जाय तो वह निर्वन्ध है कि जिस से चा हे उस से ब्या ही जाय . पर केवल प्रभु में ॥ ४०। परन्तु जा वह वैसी ही रहे ता मेरे बिचार मे श्रीर भी धन्य दे थे।र मे समभता हू कि ईश्वर का भ्रात्मा सुक में भी है।

के विषय में में कहता हूं. लेनेहारे ऐसे हा जैसे नहीं रखते ॥ ३१। श्रीर इस हम जानते हैं कि हम सभी की जान है . ज्ञान वंसार के भाग करनेहारे रेसे ही जैसे श्रातिभाग नहीं फुलाता है परन्तु प्रेम सुधारता है ॥ २ । यदि कीई कारते क्योंकि इस ससार का क्य बीतता जाता है। समभे कि मै जुरू जानता हू तो जैसा जानना उचित

र्दश्वर से जाना जाता है।

४ । **से मूरती के श्रामे वर्लि किई हुई व**म्तुश्री को कोड़के कोई दूसरा ईप्रवर नहीं है। ५। क्योंकि ना ईष्टर कहलाते हैं जैसा वहुत से देव थार वहत स्रीर इस इस के द्वारा से है॥

श्रव सा मूर्ति जानके मूर्तिके श्रागे वसि किई दुई वस्तु मानके उसे बस्तु की खाते है श्रीर उन का मन दुर्ध्यल

१५। परन्तु में इन वाती में से कोई वात काम नहीं हूं. क्या में ने इमारे प्रभु पीषु कीष्ट को नहीं देखा है. क्या तुम प्रभु में मेरे लिखी कि मेरे विषय में यूं ही किया जाय क्यों कि

है तैया श्रव को बुद्ध नही जानता है ॥ ३ । परन्तु कृत नहीं हो ॥ २ । जो में श्रीरो के लिये प्रेरित नहीं यदि कोई जन ईक्टर के। प्यार करता है ते। यहां हू तै। भी तुम्हारे लिये तो हू क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई को काप हो। हैं। जा मुक्तें जांचते है उन के लिये यदी मेरा उत्तर है॥ 🞖 । एवा हमें खाने को खाने को विषय में में कहता हू. इस जानते हैं। खीर पीने का अधिकार नहीं है। ५ । वहां जैसा कि मूर्ति जात में कुछ नहीं है और कि एक ईश्वर दूसरे प्रेरितों और प्रमु के भाइया की और कैका की तैं चारम को भी ऋधिकार नहीं है कि एक धर्म-यदापि क्या ग्राकाण में क्या पृथियो पर कितने हैं यहिन से विवाह करके उसे लिये फिर्र ॥ ६। श्राथवा क्या केवल मुक्त की थ्रीर वर्णवा की श्रीधकार नही से प्रसु हैं ॥ ६ । तीभी हमारे लिये एक ईश्द्धर पिता है कि कमाई करना क्वेर्ड ॥ ७ । कीन कभी श्रापने हैं जिस से सब कुछ है स्त्रीर इस उस के लिये हे स्त्रीर ही खर्च से याद्वापन किया करता है . कीन दारा की एक प्रस् योशु खीष्ट है जिस के द्वारा से सब क्षुक है बारी लगाता है श्रीर उस का क्षुक फल नही खाता है - अधवा कीन भेडा के फ़ुल्ड की रखवाली करता 9। परन्तु सभी में यह चान नहीं है पर कितने लोगा है श्रीर भुगड़ का कुछ दूध नहीं दाता है ॥ ८। । ली मूर्ति जानके मूर्तिके श्रागे बाल किर्द हुई बम्तु क्या व्यवस्था भी यह वाते नहीं कहती है। ए। होको श्रमुह किया जाता है ॥ ८। भोजन ता हमें ईश्वर क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिया है कि दावनेहारे के निकट नहीं पहुचाता है क्योंकि यदि हम सार्थ यैल का मुद्द मत याध . क्या ईश्यर यैला की चिन्ता तो इमें कुछ बढ़ती नहीं ग्रीर यदि नहीं खार्च ते। करता है।। १०। श्रयचा व्या वह निज करके हमारे कुछ घटता भी नहीं ॥ ए। परन्तु सचेत रही ऐसा कारण कहता है . हमारे ही कारण लिया गया कि न दो कि तुम्हारा यह श्राधिकार कहीं दुळेला के उचित है कि इस जातनेहारा श्रामा से इस जाते श्रीर लिये ठीकर का कारण ही जाय ॥ १०। क्योंकि दावनेहारा भागी होने की ग्राणा से दावनी करे॥ र्याद कोई तुमी जिस की चान हैं सूर्ति के मन्दिर में ११। यदि एम ने तुम्दारे लिये खात्मिक यस्तु वाई भोजन पर बैठे देखे तो क्या इसे लिये कि वह है तो एम जो तुम्हारी शारीरिक वस्तु लवे क्या यह दुर्व्वल है उस का मन मूर्ति के ग्रागे बलि किई हुई बड़ी बात है ॥ १२। यदि दूसरे जन तुम पर इस बस्तु खाने की हुठ न किया जायगा॥ १९। खीर अधिकार के भागी है तो ज्या हम अधिक करके नही क्या वह दुर्घल भाई जिस के लिये खीष्ट मूत्रा तेरे हैं . परन्तु इस यह श्राधिकार काम से न लाये पर चान के चेतु नाथ न दोगा ॥ १२। परन्तु इस रीति सब कुछ सदते हैं जिस्ते खीष्ट के सुसमाचार की कुछ से भाइयों का अपराध करने से श्रीर उन के दुर्ख्यल राक न करे। १३। क्या तुम नहीं जानते ही कि मन की चोट देने से तुम खीष्ट का श्रापराध करते ची लीग याजकीय करमें करते है से। मन्दिर में से हो। १३। इस कारण यदि भाजन मेरे भाई की खाते है थ्रीर जी लीग बेदी की सेवा करते है से ठोकर खिलाता हो तो मैं कभी किसी रीति से मास बेदी के आगधारी होते है। १४। यू ही प्रभु ने भी म खाक्ता। न हो कि मै अपने भाई की ठीकर खिलाक॥ की लीग सुसमाचार सुनाते हैं उन के लिये उद्दराया है कि मुसमाचार से उन की जीविका हाया।

सरना मेरे लिये इस से भला है कि की ई मेरा यहाई। करना व्यर्थ ठद्दरावि ॥ १६ । स्वोकि जो मै सुसमा-चार प्रचार कर तो इस से कुछ मेरी यहाई नहीं है क्यांकि सुभे श्रवश्य पड़ता है श्रीर को मै सुसमाचार प्रचार न कह तो सुके सन्ताप है॥ १९। व्योकि जी म श्रपनी इच्छा में यह करता हूं तो मलूरी मुसे मिलती है पर की श्रानिच्छा से तो भडारीपन मुभे स्रोपा गया है।। १८। से। मेरी कीन सी मजूरी हैं. यह कि मुसमाचार प्रचार , करने में में खोष्ट का सुसमाचार सेत का ठहराज यहा है। कि सुसमाचार में जा मेरा अधिकार है उस का मै यात भाग न कब। १ए। क्योंकि सभा से निव्धध दोकों में ने अपने की सभी का दास बनाया कि मै र्याधक लोगो की प्राप्त कद ॥ २०। थ्रीर यिद्वदिया के लिये में यिद्वदी सा बना कि यिद्ददिया की प्राप्त कर . जो लीग व्यवस्था के ग्रधीन है उन के लिये में व्यवस्था के ग्रधीन के गैसा बना कि उन्हें जो व्यवस्था के , क्राधीन दे प्राप्त कर्ष ॥ २१ । व्यवस्थादीना के लिये म जो ईप्रवर को व्यवस्था से होन नही परन्तु खोष्ट की व्यवस्था के ग्रधीन हू व्यवस्थाहीन सा वना कि व्यवस्थाधीना को प्राप्त करा २२। में दुर्व्वको को सियं दुर्ध्यल या यना कि दुर्ध्वला की प्राप्त कर . मै सभो के लिये सब कुछ बना टू कि मै श्रवश्य कई रक की वचाक ॥ २३ । ग्रीर यदो में सुसमाचार के कारण करता हू कि मैं उस का भागी है। जाऊ ॥

२४। वया तुम नहीं जानते ही कि प्रावाह में दौहनेहारे मय हो दौहते हैं परन्तु जीतने का फल एक ही पाता है तुम वैसे ही दौहों कि तुम प्राप्त करें। । २५। श्रीर हर एक लहनेहारा सब बाता में स्थमी रहता है. से वे तो नाशमान मुक्कुट परन्तु हम लेगा श्रीबनाशी मुक्कुट लेने की ऐसे रहते हैं। । २६। में भी तो ऐसा दौहता हू जैसा बिन दुबधा से दौहता में ऐसा नहीं मुष्टि लहता हू जैसा बयार की पीटता हुआ लहता। २९। परन्तु में अपने देह की ताहना करक वश्र में लाता हू ऐसा न ही कि में श्रीरो की स्पटिश देके आप ही किसी रीति से निकृष्ट व्यू ॥

१०. हे भाइयो में नहीं चाहता हूं कि तुम् इस से श्रमजान रही कि हमारे पितर लाग चत्र मेघ को नीचे घे थीर सब समुद्र के बीच में से गये॥ २ । श्रीर सभी की मेघ में श्रीर समुद्र से मूचा के संबंध का वर्षातसमा दिया गया॥ ३ । क्रीर सभाने एक ही क्रात्मिक भोजन खाया॥ प्रे। श्रीर सभीने एक दी श्रात्मिक पानी पिया क्यों कि व उस श्रात्मिक पर्स्वत से जो उन के, पीईर पीक्वे चलता था पीते थे ग्रीर वह पर्व्वत् बीष्ट्र था। ५ । परन्तु ईश्दर उन मे के अधिक लेगी। से प्रस्त नती या क्यों कि वे जंगल में मारे पहें॥ ६। यह वात इमारे लिए दृष्टान्त हुई इस लिये कि जैसे उन्दें। ने लालच किया तैसे इम लोग वुरी वस्तुन्ना को लालची न देवि ॥ ७। श्रीर न तुम मूर्तिपूजक द्दाख्रा हैसे उन्दा में से कितने घे नैसा लिखा है लाग खाने ग्रीर पीने का बैठे श्रीर खेलने की उठे॥ दि। श्रीर न इस व्यभिचार करें जैसा उन्हाें से से कितना ने व्यक्तिचार किया श्रीर एक दिन में तेई स सहस गिरे॥ ए। श्रीर न इम खीष्ट की परीक्षा करें जैसा उन्दा में से जितनों ने परीक्षा किई ग्रीर संपी से नाम किये गय ॥ १०। श्रीर न कुड़कुड़ाश्री जैसा उन्दे। मे से कितने कुडकुडाये ग्रीर नाशक से नाश किये गये॥ ११। पर यह सब बाते जा उन पर पहीं दृष्टान्त थी श्रीर वे इमारी चितावनी के कारण लिखी गई जिन के थांगे जगत के यन्त समय पहुंचे है। १२। इस लिये का सममत्ता है कि मै खड़ा टू से। सचेत रहे कि किर न पड़े ॥ १३ । तुम पर कोई परीका नही पही है क्षेत्रल ऐसी जैसी मनुष्य को हुन्ना अरती है श्रीर ईच्छर विक्वासये। स्य है जी तुम्हें तुम्हारे सामर्थ्य के बाहर परीक्तित होने न देगा परन्तु परीचा के साथ निकास भी करेगा कि तुम यद सकी ॥ १४ । इस कारण दे मेरे प्यारी मूर्ति-पुजा से बचे रहे। ॥

१५। मे जैसा खुद्धिमानां से बोसता हू. जो में कहता हू उसे तुम विचार करो ॥ १६। वह धन्य-बाद का कटोरा जिस के कपर हम धन्यवाद करते जिसे इस ताइते हैं क्या खीए के देह की सगति नही है॥ १९। एक राठी है इस लिये इम जा बहुत हैं एक देंट है क्योंकि इम सब उस एक राटी के भागी द्याते दें॥ १८। शारीरिक इसायेल की देखी. स्या व्यलिदानीं के खानेहारे वेदी के सामी नहीं है। १९। तो में क्या कचता हू. क्या यह कि मूर्ति आुछ हैं अप्रवाकि मूर्ति के आगे का असिदान सुद्ध हैं। २०। नहीं पर यह कि देवपूजक लेगा जी कुछ वालदान क्रुरते है से। ईश्वर के ग्रागे नहीं पर भूती के आगे बलिदान करते है और मे नहीं चाहता हू कि तुम भूती के सामी है। जाग्री ॥ २१। तुम प्रमु को कटोरे श्रीर भूती के कटोरे दोनों से नहीं घी चक्रते दे। . तुम प्रमु की मेज थार भूतों की मेज दोनों की भागो नहीं दी सकते ही ॥ २२ । स्रथवा च्या इस प्रमु की हेडते हैं . क्या इस उस से श्राधिक शक्तिमान है ॥

रेहे। सब कुछ मेरे लिये डवित है परन्तु सब कुछ लाभ का नदीं है . सब कुछ मेरे लिये उचित हैं परन्तु सब मुद्ध नहीं सुधारता है ॥ २४ । कोई ष्रपना लाभ न ठूढ़े परन्तु इर एक जन दूसरे का लास ढूंढ़े ॥ १५ । जो जुङ मास की हाट में विकता है सा खाओ थीर विवेक के कारण कुछ मत पूछे।। र्दे। क्यों कि पृथियी श्रीर उस की सारी संपति यरमेश्वर की है ॥ २७ । श्रीर यदि श्रविश्वासियों में से क्रोर्ड तुम्हें नेवता देवे थ्रीर तुम्हें जाने क्री इच्छा दीय ती जी जुरू तुम्हारे श्रामे रखा जाय से खायो। श्रीर विदेश के कारण कुछ मत पूछा ॥ २८। परन्तु यदि कोई तुम से कहे यह तो मूर्ति के आगी विल किया दुष्पा है तो उसी वतानेहारे के कारण थीर विवेक के कारण मत खाग्री (क्योंकि पृथिवी श्रीर उस की सारी सर्पात परमेक्टर की है) ॥ २०। विवेक जो में कहता हू से अपना नहीं परन्तु उस दूसरे का क्योंकि मेरी निर्वधता क्यों दूसरे के विवेक चे विचार किई जाती है। ३०। जो मे धन्यबाद 🕆 करके भागो होता हूती जिस के ऊपर मै धन्य

हैं क्या खीष्ट के लोडू की काति नहीं है . वह रोटी |३१। से तुम जो खावा अथवा पीवा अथवा कोई काम करे। तो सब कुछ देश्वर की मोर्टमा के लिये करे। ॥ ३२। न यिद्वदिया न यूनानियों की न ईप्रवर को मख्डली की ठीकर खिलाओ ॥ ३३। जैसा मे भी सब बाती में सभी की प्रसन्न करता हूं खीर अपना लाभ नहीं परन्तु बहुतीं का लाभ ढूंढ़ता हू कि वे त्राग पावें॥

११. तम मेरी सी चाल चला जैसा में श्रीष्ट्र की सी चाल चलता हू॥ वातों में तुम मुक्ते स्मरण करते दे। श्रीर व्यवदारी को जैसा में ने तुम्हें उदरा दिया तैसा ही धारख करते दे। ॥ ३। पर में चाइता हू कि तुम जान लेखो कि स्त्रीष्ट दर एक पुष्प का सिंग है श्रीर पुष्प स्त्रीका सिर दें श्रीर स्त्रीष्ट का सिर ईश्वर दे॥ ४। हर एक पुरुष जी सिर पर कुछ खोढ़े हुए प्रार्थना करता श्रयवा भविष्यद्वाक्य कदता है श्रपने सिर का श्रपमान करता है॥ ५। परन्तु हर एक स्त्री-जा उचाड़े सिर प्रार्थना करती अथवा भविष्यद्वाका कहती है श्रपने सिर का श्रपमान करती है क्योंकि वह मूडी हुई से कुछ भिन्न नहीं है ॥ ई । यदि स्त्री सिर न ढांके तो बाल भी कटवावे परन्तु यदि वाल कटवाना श्रथवा मुहवाना स्त्री की लज्जा है ते। चिर ठाके ॥ ७ । वर्गेकि पुरुष की ती चिर ठांकना उचित नहीं है क्योंकि वह ईप्रवर का रूप श्रीर महिमा है परन्तु स्त्री पुरुष की महिमा है।। 🗀। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ। परन्तु स्त्री पुरुष से हुई॥ ए। क्षार पुरुष स्त्री के लिये नही सूजा गया परन्तु स्त्री पुरुष के लिये सृत्ती गई॥ १०। इसी लिये दूती के कारण स्त्री केत उचित है कि श्राध-कार श्रयने सिर यर रखे। १२। ताभी प्रभु में न ता पुष्प खिना स्त्री से श्रीर न स्त्री विना पुष्प से है। १२ । फ्योकि जैसास्त्री पुरुष से है तैसा पुरुष स्त्री के द्वारा से है परन्तु सब कुछ ईप्रवर से है।। १३। तुम अपने अपने मन में विचार करें। क्या उदाई मानता हू उस के लिंगे मेरी निन्दा क्यों होती है। । हिर ईश्वर से प्रार्थना करना स्त्री के केल्या है।

है कि यदि पुरुष लम्बा बाल रखे ते। उस की स्त्रना-दर है।। १५। परन्तु यदि स्त्री लम्बा बाल रखे ता उस की यादर है क्योंकि वाल उस की ख्रीड़नी के लिये दिया गया है॥ १६। परन्तु यदि कोई सन विवादी देख पड़े ते। न एमारी न ईप्रवर की मग्रहालियां की ऐसी रीति है॥

१९ । परन्तु यद खाजा देने मे मे सुम्दें नहीं सराप्टता हू कि तुम्हारे एकट्ठे देने से भलाई नही परन्तु दानि दाती है॥ १८। वयोकि पहिले में सुनता मु कि जब तुम मण्डली में एकट्रे दोते दो तब तुम्दो में अनेक विभेद होते हैं छै। में कुछ कुछ प्रतीति करता ह ॥ १९ । क्योंकि क्षूपन्य भी तुन्हों में श्रवश्य होंगो इस लिये कि जो लोग खरे हैं से सुम्हों में प्रगाट हो बावें ॥ २०। से। तुम बे। एक स्थान से ण्कट्टे दोते हो तो प्रमु भीच खाने के लिये नहीं है। २१। क्योंकि खाने से इर एक पहिले श्रपना श्रपना भाव खा लेता है थ्रीर एक तो भूखा है दूसरा मत-वाला है ॥ २२ । क्या खाने ग्रीर पोने के लिये तुम्हे घर नहीं हैं अचवा का तुम ईन्वर की मण्डली की तुष्क बानते हे। थार बिन्हे नहीं हैं उन्हें लिजत करते हो . मै तुम से क्या कट्टं . क्या इस बात मे तुम्हे सराष्ट्र . मे नहीं सराहता हू॥

भें ३। को कि मैं ने प्रभु से यद पाया जी मैं ने सुम्दें भी सोंप दिया कि प्रमु योशु ने जिस रात वह पकड्वाया गया उसी रात की रेग्डी लिई ॥ २४। क्षीर धन्य मानके उसे तोडा थीर कदा लेखी खास्री यह मेरा देह है का तुम्हारे लिये तीहा जाता है. मेरे स्मरण के लिये यह किया करे। १५। इसी रोति से इस ने वियारी के पीई कटोरा भी लेके कद्या यह कटोरा मेरे लाहू पर नया नियम है . जब जय तुम इसे पीवा तव मेरे स्मरण के लिये यह किया करे।॥

र्दि। क्योंकि जब जब तुम यह राष्टी खावा थीर यद कटोरा पीवा तव प्रभु की मृत्यु की जव

१४। अध्यक्षा क्या प्रकृति खाप ही तुम्हें नहीं सिखाती , प्रभु का कटोरा पीवे से प्रभु के देह खीर लीडू के दर्गंड के योग्य द्वीगा॥ १८। परन्तु मनुष्य अपने की परखे थीर इस रीति से यह राटी खाबे थीर इस कटारे से पीवे॥ २९। क्योंकि जो अनुचित रोति से खाता थीर पीता है से जब कि प्रभु के देह का विशेष नही मानता है तो खाने थ्री पीने से श्रपने पर दर्गड लाता है॥ ३०। इस हेतु से तुम्हों में बदुत बन दुर्घ्यल थी। रोगी है थीर बहुत से सेाते हैं॥ ३१। क्यों कि जो इस श्रपना श्रपना विचार करते तो दमारा विचार नहीं किया जाता ॥ ३२। परन्तु इमारा विचार जो किया जाता है तो प्रभु से प्टम ताहना किये जाते हैं इस लिये कि संसार के संग दर्गड के योग्य न ठरराये जावे॥ ३३। इस लिये ष्टे मेरे भाइया जब तुम खाने का एकट्टे दाया तब रक दूसरे के लिये ठहरा॥ ३४। परन्तु यदि कीई भुखा दे। य तो घर में खाय जिस्तें एकट्टे दे।ने से सुम्हारा दग्ड न द्वावे . श्रीर जी कुरू रह गया दे जब कभी में तुम्हारे पास आजं तब उस के विषय में खाजा देखगा॥

> १२ हो भाइया में नही चाहता हू कि तुम खात्मिक विषया में खनजान रदे। । २। तुम जानते दे। कि तुम देवपूजक घे क्षीर बैसे जैसे सिखाये जाते थे तैसे तैसे गूंगी मूरतें। की ग्रार भटक जाते थे॥ ३। इस कारल में तुम्हे वताता हूं कि कोई वो ईश्वर के खात्मा से वेालता है योशु की सापित नहीं कहता है श्रीर कीई योशु क्ता प्रमु नहीं कद सकता है केवल पवित्र श्रात्मा से॥

> **४। वरदान ते। बंटे दृ**र हैं परन्तु खात्मा एक दी है ॥ ५ । ग्रीर सेवकाइयाँ वंटी हुई है परन्तु प्रस् रक ही है ॥ ई । श्रीर कार्य्य बंटे हुर है परन्तु ईंश्वर एक ही है जो सभी से ये सब कार्य्य करवाता है।

९। परन्तु एक एक सनुष्य की खात्सा का प्रकाश दिया जाता है जिस्ते लाभ हाय ॥ ८। क्योंकि एक ली वह न आवि प्रचार करते हो ॥ २७ । इस लिये की आतमा के द्वारा से बृद्धि की बात दिई जाती जो कोई अनुचित रीति से यह राटी खाछे अधवा है और टूसरे के। इसी फ्रात्मा के अनुसार ज्ञान की वात ॥ ए । खीर दूसरे की उसी खात्मा से विश्वास खीर दूसरे की उसी धात्मा से संगा करने के वरदान ॥ १० । फिर दूसरे की खाश्चर्य क्षमी करने की शक्ति खीर दूसरे की भाव्यदांक्य वोलने की खीर दूसरे की भाव्यदांक्य वोलने की खीर दूसरे की खात्माओं की पहचानने की खीर दूसरे की खनेक प्रकार की भाषा वोलने की खीर दूसरे की भाषांखीं का अर्थ लगाने की शक्ति दिई जाती है ॥ ११ । परन्तु ये सब कार्य बही एक खात्मा करवाता है थीर खपनी हच्छा के खनुसार हर एक मनुष्य की पृथक पृथक करके बांट देतां है ॥

१२। क्योंकि जैसे देह तो एक है छै। उस के ग्रंग बहुत से हैं परन्तु उस एक देह के सब ग्रंग यदापि बहुत से हैं तामी एक ही देह है तैसे ही खोष्ट भी है। १३। क्योंकि इम लेग क्या यिहूदी क्या यूनानी क्यां दास क्या निर्श्वन्ध सभी ने एक देह दोने की एक ग्रात्मा से वर्षातसमा लिया श्रीर संब एक श्रात्मा पिलाये गये॥ १४ । क्योंकि देष्ट एक ही यंग नहीं है परन्तु बहुत से ग्राग ॥ १५ । यदि पांव कहे में दाय नहीं हू इस लिये में देह का याश नहीं हुती क्या वह इस कारण से देव का ग्रंश नहीं हैं॥ १६ । श्रीर यदि कान कहे में श्रांख नही हू इस लिये में देह का श्रेष नहीं हू ते। वंग छह द्भ कारण **में देइ का याग नहीं है। एँ** । ने। सारा देह आख ही दोता ते। सुनना कहा . की सारा देद कान ही द्वाता ती सूघना कर्षा॥ १८। परन्तु प्रदा तो ईड़दार ने प्राप्तीं की खीर उन में से एक एक को देह में अपनी इच्छा के अनुसार रखा हैं॥ १९। परन्तु यदि सब ग्रा रक ही ग्रा होते ता देह कहा द्देगता। २०। पर यस बहुत से ग्रंग है परन्तु एक धी देस है। २१। श्रांख हाथ से नदीं कह सकती है कि मुसे तेरा कुछ प्रयोजन नहीं खीर फिर सिर पावों से नहीं कह सकता है कि मुसे तुम्हारा आह प्रयोजन नहीं ॥ २२ । धरन्तु देह के जा श्रंग स्रति दुर्व्यत देख' पर्ने है से बहुत प्रधिक करके व्यायवयक है। १३। ग्रीर देह के जिन ग्रंगी की धम प्रति निरादर सममते हैं उन पर हम बहुत

स्रधिक स्नादर रखते हैं स्नीर हमारे जामाहीन संग स्रहुत स्रधिक जामायमान किये जाते हैं ॥ २४। पर हमारे जामायमान संगों की इस का कुछ प्रयोजन नहीं है परन्तु ईश्वर ने देह की मिला लिया है स्नीर जिस संग की घटी भी उस की बहुत स्रधिक स्नादर दिया है ॥ २५। कि देह में बिभेद न होय परन्तु स्ना ग्क दूसरे के लिये एक समान चिन्ता करें ॥ २६। स्नीर यदि एक संग दु.स्व पाता है तो सब संग उस के साथ दु स्व पाते हैं स्वभवा यदि एक संग की बहाई किई जाती है तो सब स्मा उस के साथ सानन्द करते हैं ॥ २९। से तुम लेग स्वीप के

२८। श्रीर ईश्वर ने कितनों की मंडली में रखा है पहिले प्रेरितों की दूसरे भविष्यदुक्ताश्रों की तीसरे उपदेशकों की तय आश्चर्य कम्में की तब संगा करने के वरदानों का श्रीर उपकारों की श्रीर प्रधानताश्रों की श्रीर श्रमेत्र प्रकार की भाषाश्रों की ॥ २९। यम सब प्रेरित हैं. वम सब भविष्यदुक्ता हैं. वम सब श्राञ्चर्य कर्म करनेहारे हैं ॥ ३०। वम सभी की संगा करने के वरदान मिले हैं. वमा सब श्रमेक भाषा वालते हैं स्वा सब श्रमेक भाषा वालते हैं । वस्त सब श्रमेक श्रमेक श्रमेक श्रमेक श्रमेक भाषा वालते श्रमेक स्वा सब श्रमेक श

दे जी में मनुष्यों श्रीर स्वर्गदूतों की विलियां वीलूं पर मुक्त में प्रेम न हो तो में उनठनाता पीतल श्रथवा ममनाती माम हूं ॥ रे। श्रीर जी में भविष्यद्वाणी वील सकू श्रीर सब भेटों की पीर सब जान की सम्मू श्रीर जी मुक्ते सपूर्ण विश्वास होय यहां ली कि में पहाड़ों की टाल दें पर मुक्त में प्रेम न हो तो में कुछ नहीं हू ॥ है। श्रीर जी में श्रपनी सारी सपति कंगालीं की विलाज श्रीर जी में जलाये जाने की श्रपना दें है सेंप दें पर मुक्त में प्रेम न हो तो मुक्ते कुछ लाम नहीं है ॥

४। प्रेम धीर**ज्ञयन्त श्री कृ**षाल है . प्रेम डाइ र

चलता है वह स्रापस्वार्थी नहीं है वह खिललाया नहीं जाता है यह सुराई की चिन्ता नहीं करता है। ६। वह अधर्म से बानिन्दत नहीं द्वाता है परन्तु सञ्चार्द्ध पर स्नानन्द करता है।। ७। वह सब बाते सदता है सब बातों का विश्वास करता है सब बातों की आधा रखता है सब बातों में स्थिर रहता है।

८। प्रेम कभी नहीं टल जाता है परन्तु जो भविष्यद्वारियमं हो तो वे लाप होगी अथवा वालियां दी तो उन की खन्त लगेगा अध्या चान हो तो वह लाप दोगा ॥ ए । क्योंकि दम स्त्रश्च मात्र जानते द श्रीर श्रंथ मात्र भविष्यद्वागी कदते है। १०। परन्तु जय यह जो सपूर्ण है ग्रावेगा तब यह जा ग्रंश मात्र है लाग हो जायगा॥ ११। जब मैं बालक षा तब मैं बालक की नाई बालता था मै बालक का सामन रखता थामें वालक का सा 'विचार करता था परन्तु में जो श्रव मनुष्य हुश्रा हू ते। वालक की बाते होंड दिई है। १२। इमें ता ग्रभी दर्पण में गूंक अर्थ सा देखते हैं परन्तु तब सामात

दे परन्तु इन में से प्रेम श्रेष्ठ है।

परन्तु श्राधिक करके कि तुम भविष्यद्वावय कही।। रे। क्योंकि जा ग्रन्य भाषा बालता है सा मनुष्या से नहीं परन्तु ईश्वर से बोलता है क्योंकि कोई नही व्रुक्तता है पर क्रात्मा में वह गूढ़ बाते वालता है॥ है। परन्तु चेा भविष्यद्वाक्य क्षंहता है से। मनुष्या से

नहीं करता है . प्रेम अपनी बहाई नहीं करता है। करके कि तुम भविष्यद्वाक्य कहते क्योंकि अनेक भाषा थीर फूल नहीं जाता है ॥ ५ । वह ग्रनरीति नहीं वालनेहारा यदि अर्थ न लगावे कि मंडली सुधारी जाय तो भविष्यद्वाक्य कद्दनेद्वारा उस से बद्धा है॥

६। श्रव हे भाइया जी में तुम्हारे पास श्रनेक भाषा बालता हुआं आक ताभी की मै प्रकांश बा चान अथवा भविष्यद्वागी वा उपश्य करके तुम से न बोलूं तो मुक्त से तुम्हारा वया लाभ द्वीगा॥ ९। निर्जीव वस्तु भी जा शब्द देती है चाहे वशी चाहे बीग यदि स्वरे। में भेद न कर दें तो जा वंशी श्रधवा बोग पर वजाया जाता है से क्योंकर पहचाना जायगा॥ ८। क्योंकि तुरही भी यदि श्रनिश्चय शब्द देवे ते। कीन श्रापने को लंडाई के लिये तैयार करेगा ॥ ए । वैसे ही तुम भी यदि जीभ से स्पष्ट खात न करी ती जा योला जाता है से। क्योंकर ब्रुक्ता जायगा क्योंकि तुम वयार से व्यात करनेदारे ठहरागे ॥ १०। जगत मे ण्या जाने कितने प्रकार की बेालियां होंगीं ग्रीर इन में से किसी प्रकार की बोली निरर्थक नहीं है॥ १ र। इस लिये जो मैं बोली का अर्थ न जानू तो मै बोलनेहारे के लेखे परदेशी होकगा श्रीर बोलनेहारा मेरे लेखें परदेशी होगा॥ १२। से। तुम भी जब देखेंगे . मैं ग्रेंब ग्रंश मात्र जानता हू परन्तु तब जैशा कि ग्रात्मिक विषया के ग्रामिलापी हो तो महली पहचाना गया हूं तैशा ही पहचानुंगा ॥ के सुधारने के निमित्त बढ जाने का यव करे। ॥ १३। ये बारण जी ग्रन्य भाषा बोले शे प्रार्थना करे कि श्रर्थ भी लगा सके॥

१४। क्यों कि जो में खन्य भाषा में प्रार्थना कब १८ प्रम की चेष्टा करे। तै। भी प्रात्मिक तो मेरा क्रात्मा प्रार्थना करता है परन्तु मेरी खुंद्वि वरदानें। की ग्रांभिलापा करें। निष्फल है। १५। ते। वया है. मे ग्रात्मा से प्रार्थना क्षबग ख्रीर बुद्धि में भी प्रार्थना कबगा में आत्मा से गान कष्मा श्रीर खुंद्धि से भी गान कॅबंगा॥ १६। नही तो यदि हूं स्रात्मा से धन्यबाद करे तो जो स्निसिख की सी देशों में है से। तेरे धन्य मानने पर क्योकर श्रामीन करेगा यह तो नहीं जानता तू वया करता सुधारने की थीर उपदेश थीर शांति की वार्त करता है ॥ १९। क्योंकि तू तो मली रीति से धन्य मानता है। है। है। जो खन्य भाषा बोर्चता है से खपने ही है परन्तु वह दूसरा सुधारा नहीं जाता है। १८। में को सुधारता है परन्तु को भविष्यद्वाक्य कहता है से। ग्रिपने ईन्वर का धन्य मानता हू कि मै तुम सभी से मंडली को मुधारता है ॥ ५। में चाइता हू कि ग्रिधिक करके ग्रन्य ग्रन्य भाषा वालता हू ॥ १९। तुम सब्र ग्रानेक ग्रामेक भाषा वालते प्रस्तु ग्राधिक परन्तु महली में दस महस्र वाते ग्रन्य भाषा में कदने

हूं जिस्तें ग्रीरों की भी विकास ॥ २०। हे भाइया है जैसे पवित्र लागों की सब महलियों में है ॥ चान में वालक मत दीखो तीभी व्राई में वालक देश्यो परन्तु ज्ञान में स्वाने देश्यो।

२१। व्यवस्था में लिखा है कि परमेश्वर कहता है में क्रन्य भाषा द्यालनेहारी के द्वारा ग्रीर पराये मुख के द्वारा इन लोगों से वात करूगा श्रीर व इस रोति से भी मेरी न सुनेंगे॥ २२। से प्रान्य प्रान्य ब्रोलियां विश्वासियां के लिये नहीं पर श्रविश्वासियां के लिये चिन्द है परन्तु भविष्यद्वाखी खविक्वासिये। को लिये नहीं पर विश्वािं परें के लिये चिन्द है। रें । से पार्ट सारी सहसी एक स्मा एकट्टी द्वाय षीर सव ग्रन्य श्रन्य भाषा वीर्ल ग्रीर श्रनसिख ग्रथवा श्रीवश्वासी लोग भीतर श्राव तो वया वे न कहेंगे कि ये लेगा बैरहे है। २४। परन्तु यदि सब भविष्यद्वाक्य कहें श्रीर कोई श्रविकासी अथवा श्रन-रिख मनुष्य भीतर श्रावे तो वह सभी की स्रोर से दोपी ठद्दरता है श्रीर सभी से जांचा जाता है। २४। श्रीर इस रीति से उस को मन की ग्रुम बाते प्रगट दी जाती है थीर यूं वह मुद्द की वल गिरकी र्देश्वर को प्रणाम करेगा थीर बतावेगा कि र्देश्वर निश्चय इन लोगो के बीच में है।

१६। तो हे भाइया क्या है जब तुम एकट्टे होते हो तब तुम में से हर एक की पास गीत हैं उपदेश है श्रन्य भाषा है प्रकाश है भाषा का श्रर्थ है. मत्र कुरू सुधारने के लिये किया जाय ॥ २९। यदि कोई यन्य भाषा वीले ती दी दी अधवा बहुत होय तो तीन तीन श्रीर पारी पारी वोर्ल श्रीर एक श्रीर सब शाति पार्व ॥ ३२ । श्रीर भविष्यद्वक्ताश्री के पीछे वह मुक्त की भी जैसे श्रमसय के जन्मे हुए के आत्मा भविष्यद्वकाको के यश में हैं॥ ३३। की दिखाई दिया॥ ए। क्योंकि में प्रेरिसों में सब

,में मे पांच वाते अपनी वृद्धि से करना अधिक चाहता | क्योंकि ईप्टर हुत्तुह का नहीं परन्तु शांति का कर्ता

३४। तुम्हारी स्त्रियां मंडलियां में चुप रहें ध्योकि उन्दे वात करने की नहीं परन्तु वश में रहने की खाजा दिई गई है जैसे व्यवस्था भी कहती है। ३५। श्रीर यदि व सुरु सीखने चाइती हैं तो घर में श्रपने ही स्वामियों से पूर्छ क्योंकि मंहली में खात करना स्त्रियों की लक्जा है॥

३६। वया ईश्वर का वचन तुम ही में से निकला ष्राथवा केवल तुम्हारे ही पास पहुंचा ॥ ३० । यदि को ई मनुष्य भावष्यद्वक्ता ग्राच्या ग्राक्तिक जन देख पड़े तो में तुम्हारे पास की खातें लिखता हू यह उन्हें माने कि वे प्रमु की श्राचारं है ॥ ३८। परन्तु यदि कोई नहीं सममता है तो न समभे॥ ३ए। से हे भाइया भविष्यद्वाका कहने की ग्राभिलामा करा श्रीर थ्रनेक भाषा द्यालने की मत वर्जी॥ ४०। सद्य कुछ शुभ रोति से श्रीर ठिकाने सिर किया जाय॥

१५. हे भाइयो में वह सुसमाचार तुम्हें वताता हूं हो। में ने तुम्हें सुनाया जिसे तुम ने ग्रध्या भी किया जिस में तुम खड़े भी रहते दें।। २। जिस के द्वारा जी तुम उस बचन को जिस करके में ने तुम्हें पुरमाचार सुनाया धारण करते हा ता तुम्हारा त्राख भी हाता है . नहीं ता तुम ने वृथा विश्वास किया है ॥ ३। क्योंकि सब से वही बातों में में ने यही तुम्हें सेांप दिई जी में ने ग्रहण भी किई घी कि खीष्ट धर्मपुस्तक के अनुसार इमारे पापों के लिये मरा॥ ४। थीर कि वह गाड़ा मनुष्य श्रर्थ लगावे॥ २८। परन्तु यदि श्रर्थ लगाने- गया थ्रीर कि धर्मपुस्तक के श्रनुसार वह तीसरे दारा न दें। तो महली में चुप रहें थार श्रपने से थार दिन जी चठा॥ ५ । थार कि वह कीफा का तब र्ध्वकर से वेलि ॥ रेए। भविष्यद्वक्ता हो अधवा तीन बारहीं शिष्यों की दिखाई दिया॥ ६। तब वह स्क वार्ले थ्रीर दूसरे विचार करें ॥ ३०। थ्रीर यदि दूसरे ही वेर में पांच सा से प्रधिक भाइयों की दिखाई पर जो बैठा है कुढ़ प्रगट किया जाय ते। पहिला दिया जिन में से श्रीधक भाई श्रव लें बने रहे परन्तु चुप रहे ॥ ३१। क्योंकि तुम सब एक एक करके कितने से भी गये हैं ॥ ७। तब बह याकूब की भविष्यद्वाव्य कह सकते हैं। इस लिये कि सब सीखें फिर सब ग्रेरितों की दिखाई दिया ॥ ८। श्रीर सब

पहें तो जिस पर उस के कीटे पहें हो उस की किसी पवित्र स्थान मे धोना ॥ २८ । सीर यदि वह मिट्टी के पात्र में सिक्ताया शाया दे। तब ते। बह पात्र ताडा जार पर जी वह पीतल के पात्र में सिभाया शाया है। तो घर मांजा श्रीर जिल से धीया जाए॥ २९। याजकों में के सब पुरुष उस में से खा सकते हैं क्योंकि वह परमप्रवित्र ठहरा ॥ ३०। पर जिस पाप-व्यक्तिपशु के लेाडू में से कुछ मिलापवाले तंवू के भीतर पवित्रस्थान में प्रायश्चित्त करने की पहुचाया जार उस का मांस खाया न जार वह खारा में जलाया जार ॥

9. पितृर देगपर्वाल की व्यवस्था यह है। वह परमपवित्र ठहरे॥ २। जिस स्थान परं दीमबलिपशु की बलि करेंगे उसी परंदोपर्वालपशुको भी बलि करे थै।र उस की ें लाष्ट्र के। यानक वेदी पर चारी खार किस्के॥ ३। थार वद उस में की सब चरवी की चढार अर्थात मोटी पूक कार जिस चरबी से जन्तरियां ठवी रहती दैवद भी, ४। श्रीर देनी गुर्दे श्रीर की चरबी उन के जपर थीर लंक के पास रहती है थीर मुटीं समेत कलेजे के जपर की किल्ली इन सभी का व्यद्य व्यवग करे॥ ५। चीर याचक इन्हे वेदी पर यदाया के लिये इव्य करके जलार सा बह दीपर्वाल ठदरेगा ॥ ६ । यासकों में के सब पुरुष उस में से खा सकते है यह किसी पवित्र स्थान से खाया जाए क्योंकि यह परमप्रित्र है॥ ७। जैसा पापवलि है दैसा ही दीप-र्वाल भी दै उन दे। में की एक ही व्यवस्था है जे। याजक उन योलियों की। चढ़ाके प्रायश्चित करे वे उसी के ठदरें ॥ द। श्रीर ना यानक किसी के द्वाम-विल की चठार उस द्वीमविलपशु की खाल उसी याजक की ठर्॥ ९। श्रीर तंदूर मे वा कराही मे वा तवे पर अधुर सब अञ्चवलि चढानेहारे याजक धो के दा १०। भीर सब स्रमुखलि चाडे तेल से सने कुण द्वी चादे बखे वे दाबन के सब पुत्री की

ठचरें वे एक समान उन सभी की मिले॥ ११। ग्रीर मेलबलि किसे कीई यदीवा के लिये

थ्रीर यदि उस के लेकू के कींटे किसी वस्त्र पर । चढ़ार<sup>,</sup> उस की व्यवस्था यह है।। १२। यदि वह वसे ध्रुग्यवाद के लिये चढार ता ध्रुग्यवादबलि के साध तेल से सने हुए ब्राव्यमीरी मुलके बीर तेल से चुपडी घुई अलमीरी पर्पाइयां श्रीर तेल से सने दुर्रे मैदें के तेल से तर फुलके चढ़ाए॥ १३। श्रीर वह श्रपने धग्यवादवाले मेलवलि के साम खमीरी रेाटियां भी चढ़ाए॥ १८। ख्रीर रेसे एक एक चढावे में से वह एक एक राटी यहावा की चठाई दुई भेंट करके चढार वह मेलवील के लाहू के छिड़कनेहारे याजक की ठहरे॥ १५। श्रीर उस के धग्यवादवाले मेलवलि का मांस चठाने के दिन ही खाया जाए उस में से यह खिहान सी आह रइमे न दे॥ १६। पर यदि उस के खलिदान का चकाया मन्नत का या स्वेक्श का हो ते। उस व्यक्तियान की जिस दिन वह चढाए उस दिन वह खाया जार श्रीर उस में से जी बचा रहे बह दूसरे दिन भी खाया जाए॥ १७। पर जी कुछ खलिदान के मांस में से तीसरे दिन ली रह जाए बहु स्राग में जलाया जाए॥ १८। थीर उस के मेलबलि के मांस में से यदि कुछ भी तीसरे दिन खाया जार तो बह ग्रइण न किया जाएगा खेैार ंन लेखे में गिना जाएगा वह घिनैाना ठप्टरेगा ग्रीर की प्रामी चस में से खाए चसे प्रापने प्रधमी का भार उठाना पहेगा॥ १९। फिर जे। मांस किसी खशुद्ध वन्तु से कू जार वह खाया न जार वह स्राप्ता में जलायां जार। फिर मेलवलि का मांच जितने शुद्ध दें। वे ती स्वारं, २०। पर जी प्राची स्रश्नुह देशकर यद्दीवा के मेलबलि के मांच में चे कुछ खाए वह भ्रयने लोगों में से नाथ किया जाए॥ २९'। श्रीर यदि कोई प्राची कोई अग्रुह वस्तु हूकर यद्दीवा के मेल-विलपशुके मांच में से खार ती वह भी अपने लोगों में से नाथ किया जार चादे वह मनुष्य की को ई अगुह वस्तु वा अग्रुह पशु चाहे को ई भी ष्यशुद्ध भीर घिनानी वस्तु है।॥

२२ । फिर यहावा ने सूसा है कहा, २३ । इसा-र्रालिया से यों कह कि तुम लेगान ते। बैल की कुछ चरबी खाना थीर न भेड़ वा बकरी की ॥

में क्रोटा हू श्रीर प्रेरित कदलाने के याग्य नहीं हू | सारी प्रधानता श्रीर सारा श्रीधकार श्री पराक्रम दस कारल कि मै ने ईंग्वर की मडली का सताया॥ १०। परन्तु में तो कुछ हूं सा ईंग्वर के अनुग्रह से हूँ श्रीर उसे का श्रनुग्रद जी मुक्त पर दुश्रा से। व्यर्थ नही हुआ परन्तु मैं ने उन सभी से अधिक करके परियम किया ताभी में ने नहीं परन्तु ईंग्यर के यनुग्रह ने जा मेरे स्मा था परिश्रम किया॥ ११। सा व्या में बया वे एम मूं ही उपदेश करते हैं श्रीर तुम ने यू हो विज्ञाम किया ॥

१२। परन्तु का ग्रीष्ट की यह कथा सुनाई काती र कि यह मृतकों में में जी उठा है तो तुम में में कर्द एक जन क्योकर फराते हैं कि मृतकी का पुन-नत्थान नहीं है ॥ १३ । यदि मृतकों का पुननत्थान नहीं है तो स्त्रीष्ट भी नहीं जी उठा है ॥ १४। ग्रीर का ग्रीष्ट नहीं को उठा है तो तमारा उपदेश व्यर्थ है ग्रीर तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है ॥ १५ । ग्रीर एम ईश्वर के विषय में भूठे मात्ती भी ठहरते हैं क्वोंकि रम ने ईन्वर पर मासी दिई कि उस ने न्वीप्र का जिला उठाया पर यदि मृतक नहीं जी उठते दें सा उस ने उस की नहीं उठाया॥ १६ । ध्योंकि यदि मृतक नहीं जो उठते हैं तो स्त्रीष्ट्र भी नहीं जी चठा है ॥ ९७ । श्रीर के। स्त्रोष्ट नहीं जी चठा है ते। तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है . तुम श्रव सा अपने पापी में पड़े हो।। १८। तय विभो जी ग्रीष्ट में की गये हे नष्ट हुए है ॥ १९। जो स्त्रीष्ट पर केवल इसी जीवन लें। प्रमारी श्राणा है तो सब मनुष्यें। से धम लाग श्रीधक श्रभागे है।

२०। पर प्राय ते। स्त्रीष्ट मृतकों में से जी उठा र्ष्ट थ्रीर उन्दें। का जी सा गये दे परिला फल हुया है। २१। फ्योंकि सब कि मनुष्य के द्वारा से मृत्यु हुई मनुष्य के द्वारा से मृतकी का पुनकत्यान भो होगा॥ २२ । क्योंकि जैसा आदस में सब लोग मरते है तैसा ही स्त्रीष्ट में सब लाग जिलाये जायेगे॥

लाप करेगा तय ग्रन्त होगा ॥ २५ । क्येंकि जय ली यह मव शत्रुखो को खपने चरणों तले न कर ले तय ले। राज्य करना उस की ग्रावण्य है। १६। विक्सा थ्यु ना साप किया नायमा मृत्यु है ॥ २९। क्योंकि (लिया दें) उस ने मध कुछ उस के चरणा तले करके उस के श्रधीन किया . परन्तु जब बह करेगा कि मय कुछ श्रधीन किया गया है तब प्रगट है कि जिम ने मय कुछ उस के श्रधीन किया यह श्राप नहीं श्रधीन हुआँ ॥ २८ । थीर जब सब कुछ **चस के श्रधीन किया जायगा तव पुत्र श्राप** मी उस के श्रधीन ऐगा जिस ने सब कुछ उस के श्रधीन किया जिन्ते ईंग्वर सभी में सव कुछ छाय ॥ २९। नहीं तो जो मृतका के लिये वर्षात्ममा लेते हैं सा क्या करेंगे . यदि मृतक निश्चय नहीं जो उठते हैं तो वे क्या मृतकों कं लिये वर्षातसमा लेते है ॥ ३०। रम भी क्यों दर घड़ी जारियम में रत्ते दे॥ ३१। तुम्दारे विषय में स्त्रीष्ट्र योषु हमारे प्रभु में जो वड़ाई में करता हू उस बड़ाई को सोंह में प्रांतदिन मरता टू ॥ ३२। जो मनुष्य की रोति पर में इफिस में वन-पशुक्री से लड़ा तो मुभी ववा लाभ हुका. यदि मृतक नहीं जी उठते हैं तो श्राखों हम खार्च श्री पीर्वे कि विदान मर जायेंगे॥ ३३ । घोरा मत साखा . युरो स्माति श्रच्छी चाल की विमाइती है॥ ३४। धर्मा के लिये जाग उठा थीर पाप मत करी क्योंकि कितने हैं जो ईश्वर क्रो नही जानते हैं. मे तुम्दारी लज्जा निमित्त कदता हू॥

३५। परन्तु कोई करेगा मृतक लेगा किस रीति से जो उठते है श्रीर कैसा देह धरके आते है। ३६। ये मूर्ख जो क्षुक तू बोता है से यदि मर न जाय ते। जिलाया नहीं जाता है ॥ ३७ । श्रीर तू जो मुक बोता है यह मूर्ति की हो जायगो नही घोता है परन्तु निरा एक दाना चारे गेहू का चाई २३। परन्तु दर एक श्रपने श्रपने पद के श्रनुसार श्रीर किसी श्रनाज का ॥ ३८। परन्तु इंग्रवर श्रपनी जिलाया जायगा खीष्ट परिला फल तय स्त्रीष्ट के इच्छा के अनुसार उस की मूर्ति कर देता है खीर हर लोग उस के क्याने पर ॥ २४ । पीके जब बाद राज्य | एक बीज को क्रपनी क्रपनी मूर्ति ॥ ३९ । इर एक की ईम्बर खर्थातू पिता के राम सेंपिगा जब वर शिरोर एक दी प्रकार का शरीर नरी है परन्तु मनुष्ये।

लिया का थीर है पक्रिया का थीर है ॥ ४०। स्वर्ग में को देस भी हैं श्रीर पृष्यियी पर को देस है परन्तु स्वर्ग में के देरों का तेज ग्रीर है ग्रीर पृथियी पर के देहे। का श्रीर है। ४१। सूर्व्यका तेंब श्रीर है, चन्द्रमाका तेज श्रीर है श्रीर तारी का तेंब श्रीर है क्यों कि तेज में एक तारा दूसरे तारे से भिन्न है। ४२। बैंसे ही मृतकों का पुनक्त्थान भी टीगा . बद नाशमान बाया जाता है श्राविनाशी रहाया जाता रै॥ ४३ । बद ग्रनादर संदित वाया जाता है तेज संदित उठाया जाता है . दुर्व्यलता संदित द्वाया जाता है सामर्थ्य सहित स्ठाया जाता है ॥ ४४ । यह प्राणिक देह बीया जाता है आत्मिक देह उठाया जाता है. एक प्राणिक देह है थ्रीर एक श्रात्मिक देह है। ४४। यू लिखा भी है कि पहिला मनुष्य यादम जीवता प्राची दुया . पिक्रला स्नादमी जीवन दायक श्रात्मा है ॥ ४६। पर जो श्रात्मिक है से ई परिला नही है परन्तु वह जा प्राणिक है तय वह जा स्नात्मिक है। ४७। पहिला मनुष्य पृष्यिबी से मिट्टी का था . दूसरा मनुष्य स्वर्ग से प्रभु है ॥ ४८ । वर मिट्टी का जैंसा था बैसे वे भी हैं जो मिट्टो के है श्रीर वह स्वर्शवासो जैसा है वैसे वे भी है जो स्वर्गवासी है। ४९। श्रीर जैसे इम ने उस का रूप जो मिट्टी का या धारण किया है तैसे उस स्टार्ग-वासी का रूप भी धारण करेंगे॥ ५०। पर हे भाइया मै यद कदता हू कि मास श्री लोडू ईप्रध्य के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते हैं और न विनाश श्रविनाश का श्रधिकारी दीता है॥ ५१। देखी में तुम्दे एक भेद वताता हू कि इम सव नदी से जायेंगे परन्तु इम सब पिछली तुरही को समय चर्ण भर मे पलक मारते ही बदले जायेंगे ॥ ५२। क्योंकि तरही फूकी जायगी ग्रीर मृतक प्रविनाशी उठाये जायेंगे श्रीर दम सीग वदसे नार्यंगे॥ ५३। वयोकि सवश्य है कि यद नाशमान पविनाश की प्रतिन लेवे श्रीर यह मरनहार अमरता की पहिन लेवे ॥ ५४ । ग्रीर ,जब यह नाश्रमान श्राबिनाश की पहिन लेगा श्रीर

का शरीर ख़ैार है पशुक्षों का शरीर ख़ैार है मरू- | को लिखा हुआ है कि जय से मृत्यु निगली गई पूरा

५५। हे मृत्यु तेरा डक कहां. हे परलेकि तेरी जय कहा ॥ ५६। मृत्यु का डक पाप है थे। पाप का वल व्यवस्था है ॥ ५९। परन्तु ईश्वर का धन्य-वाद हो जो हमारे प्रभु योशु खीष्ट के द्वारा से हम जयवन्त करता है ॥ ५८। से हे मेरे प्यारे भाइये। हुठ थीर श्रवल रहा थीर या जानके कि प्रभु मे तुम्हारा पारश्रम व्यर्थ नहीं है प्रभु के काम मे सहा वठते जाश्रो ॥

दे चिस चन्दे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिये ठहराया गया है जैसा में ने गलातिया की सम्हितियों की जाजा दिई तैसा तुम भी करें।। १। १र जठवारे के पहिले दिन तुम में से १र एक मनुष्य जो कुछ उस की सर्पात से बढ़ती दिई जाय से ई ज्रपने पास एकट्ठा कर रखे ऐसा न हो कि जब में जाज तब चंदे उगाहे जाये।। ३। श्रीर जब में पहुनूंगा तब जो सोई तुम्हें अच्छे देख पड़ें उन्हें में चिट्ठियां हं के मेजूगा कि तुम्हारा दान यिक्शलीम की ले जावे।। ४। पर जो मेरा भो जाना उचित होय तो वे मेरे संग्र जायेगे।।

प्। जय में माकिशानिया में होके निकल चुरू तय तुम्हारे पास व्याकाता ॥ ६। क्यों कि में माकि-होनिया से होके निकलता हू पर क्या जाने तुम्हारे यहां ठहरूता वरन जारे का समय भी काटृंगा कि तुम जिधर कहीं मेरा जाना होय उधर मुक्ते कुछ दूर ले। पहुंचाथा ॥ ९। क्यों कि में तुम्हें व्यय मार्ग में चलते चलते देखने नहीं चाहता हू पर ब्राव्या रखता हू कि यदि प्रभु ऐसा होने देखे तो कुछ दिन तुम्हारे यहां ठहर जाक ॥ ८। परन्तु पेतिकाष्ट लें में हफिस में रहूता ॥ ९। क्यों कि एक बड़ा खीर कार्ष्य थेग्य द्वार मेरे लिये खुला है खीर बहुत से विरोधी है ॥

, जय यह नाशमान श्रांबनाश की पहिन लेगा श्रीर १०। यदि तिमेशिय श्राध ती देगी कि वह ,यह मरनहार श्रमरता की पहिन लेगा तब वह बचन तुम्हारे यहा निभय रहे क्योंकि जैसा मै प्रमुका

कॉर्य्य करिता हूँ तैसा बह भी करता है ॥ १९ । से | टारा है ॥ १७ । स्टिफान ग्रीर फर्तुनात ग्रीर ग्राखा-कोर्इ उसे तुच्छॅन साने परन्तु उस को सुशल से श्रारो पहुंचाश्रो कि वह मेरे पास श्रावे क्योंकि मे भाइयों के संग्रा उस की बाट देखता हू॥ १२। भाई अपह्लों के विषय में यह है कि मैं ने दस से वहुत विन्ती किई कि भाइयों के संग तुम्हारे पास जाय परं उस की इस समय में काने की कुछ भी इच्छा ने घी परन्तु जब श्रवसर पावेगा तब जायगा ॥

१३ । बागते यहा . विकास में हुठ रहा . पुरुर्गार्थं करेा . बलवन्त द्दास्त्रा ॥ १४ । तुम्हारे सब कर्म प्रेम से किये जाये॥ १५ । ग्रीर हे भाइया म तुम चे यह विन्ती करता हूं. तुम स्तिकान के घराने को जानते हे। कि क्रांखाया का पहिला फल है ग्रीर उन्हों ने श्रपने तर्इ पाँवत्र लागा कं सेवकाई के मनुष्य के श्रघीन दे। जो सहक्रम्मी श्री परिश्रम करने- तुम सभी के स्रा द्वीव । श्रामीन ॥

यिक के थाने से मै स्नानन्दित हूं कि इन्हों ने तुम्हारी घटी को पूरी किई है। १८ । क्यों कि उन्हों ने मेरे थ्रीर तुम्टारे मन की मुख दिया है इस लिये रेसी का माना॥

१९। स्त्राशिया की मबद्दलियों की स्त्रीर से तुम को नमस्कार. श्रकूला श्रीर प्रिस्कीला का श्रीर उन के घर में को मराइलो का तुम से प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार ॥ २० । संब भाई लोगों का तम से नमस्कार . एक दूसरे की पवित्र चूमा लेके नमस्कार करो ॥ २१ । मुर्भ पावल का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार ॥ २२। यदि कोई प्रमु यीशु खीष्ट की प्यार न करे ती सांपित ही मारानाचा (अर्थात प्रमु खाता है) ॥ २३ । प्रमु योशु खोष्ट का खुनुग्रह लिये ठेहराया है ॥ १६। तुम ऐसी की छीर हर एक तुम्हारे स्ना होय ॥ २४। स्त्रीष्ट यीशु में मेरा प्रेम

## करिन्थियां का पावल प्रेरित की दूसरी पत्री।

१• पावल ने। ईग्वर की इच्छा से योशु क्रीष्ट का प्रेरित है श्रीर भाई तिमाधिय ईश्वर की मण्डली की जी करिन्ध में है **उन सब पाँवत्र लोगों। के संग जी सारे** खाखाया देश में हैं।। २ । तुम्हें हमारे पिता ईग्टर स्रीर प्रभु योशु खोष्ट से अनुग्रह खेार शांति मिले ॥

३। हमारे प्रमु योशु स्त्रीष्ट के पिता ईश्वर का जा दया का पिता श्रीर समस्त शांति का ईश्वर है धन्यवाद द्वाय ॥ ४ । जी हमे हमारे सारे क्लेश में भारत देता है इस लिये कि हम उन्हें जा किसी प्रकार के क्रें में हैं उस शांति से शांति दे सर्के जिस करको इम आप ईच्छर से शांति पाते है।। ५।

क्यों कि जैसा खीष्ट के दुख हमा में बहुत होते हैं तैसा इमारी शांति भी खोष्ट के द्वारा से बहुत है।ती है। ६। परन्तु इस यदि क्रेंश पाते हैं तो यह तुम्हारी श्रांति श्री निस्तार के लिये है जी इन्हीं दु.खों में जिन्हें इस भी उठाते हैं स्थिर रहने में गुरा करता है . श्रष्टवा यदि शांति पाते है ता यह तुम्हारी र्थाति थ्रा निस्तार के लिये हैं॥ 9। थ्रीर सुम्हारे विषय में इमारी श्राशा दृढ है क्योंकि जानते हैं कि तुम बैसे दु.खों के तैसे शांति के भी भागी है।॥

८। हे भाइया हम नहीं चाहते है कि तुम हमारे उस क्रोण को विषय में श्रन**कान रहा दो**ं श्राशिया में इस को दुया कि सामर्थ्य से क्राधिक इस पर ष्रत्यन्त भार पड़ा यहां लें कि प्राख बचाने का भा

श्राचा श्रपने में पा चुके थे कि दमारा भरीसा श्रपने पर न होय परन्तु ईण्डर पर जी मृतकी की जिलाता है। १०। उस ने हमें गेसी बही मृत्यु से बचाया श्रीर वचाता है . उस पर इस ने श्राणा रखी है कि वद फिर भी वचावेगा॥ ९१। कि तुम भी क्ष्मारे लिये पार्थना करके सहायता करोगे जिन्ते जा वरदान वहुता के द्वारा से इमें मिलेगा उस के कारग यदुत साग इमारे लिये धन्यवाद करें।

९२। क्योंकि हमारी बढ़ाई यह है ग्रार्थात् हमारे मन की साक्षी कि जगत में पर थीर भी तुम्दारे यदां इसारा व्यवहार ईग्वर के याग्य की संधाई था सञ्चार्द सहित शारीरिक ज्ञान के ग्रनुसार नहीं परन्तु ईंग्छर के अनुग्रद्ध के अनुसार या॥ १३। क्योर्कि धम तुम्हारे पास थार कुछ नही लिखते है केवल वर ने। तुम पढ़ते अचवा मानते भी हा थीर मुक्ते भरासा है कि ग्रना ली भी मानागे॥ १४। जैया तुम ने भुइर कुछ इमी की भी माना ई कि जिस रीति से प्रमु योग्नु के दिन में तुम इसारे लिये वडाई करने के इंतु दें। उसी रीति में तुम्हारे लिये हम भी है॥ १५। थ्रीर इस भरी से में चाहता था कि पहिले तुम्हारे पास खाद जिस्ते तुम्हें दूसरी वेर दान मिले॥ १६। श्रीर तुम्हारे पाम से दें। के माकिङोनिया की जाड ग्रीर फिर माकिङोनिया स तुम्हारे पास ग्राक ग्रीर तुम्हा से विटूरिया की ग्रीर क्कुइर ती पहुचाया जाऊं॥ १९। सा इस का विचार करने से व्या में ने इलकाई किई ग्रथवा मे क्षे विचार करता हू क्या गरीर के ग्रनुसार विचार करता हू कि मेरी बात में दां टां ग्रीर नहीं नहीं द्दीवं॥ १८ । ईम्बर विम्वासयीग्य साही है कि दमारा बचन जो तुम से कहा गया दां श्री नहीं न घा॥ १९ । क्योंकि ईंग्वर का पुत्र योशु खीष्ट निय का दमारे द्वारा अर्थात् मेरे थ्री मीला के थ्रा तिमीथिय के द्वारा तुम्हारे घीच में प्रचार हुआ हां थी। नहीं न था पर उस में हो ही था॥ २०। स्वीकि र्दछ्वर की प्रतिचार जितनी दें। उसी में दां श्रीर

दमें चपाय न रहा ॥ ए। वरन इम खाप मृत्यु की । महिमा प्राठ देगय ॥ २१ । ख्रीर जा, दर्म सुम्हादे संग कीए में दृढ़ करता है और जिस ने इस ग्रीभ-पेक किया है से। इंग्र्यर है ॥ २२ । जिन ने हम पर काप भी दिई है थीर इस लागों के मन में परित्र **क्रात्मा का व्याना दिया है॥ २३। परन्तु मै ईक्टर** की अपने प्रागः पर साधी बदता ह कि में ने तुम पर दया किई जा अब लों करिन्य नही गया ॥ २४। यह नहीं कि हम तुम पर विश्वाम के विषय में प्रभुताई करनेहारे है परना तुम्नारे खानन्द के ग्रहा-यक दे क्योंकि तुम विश्वाम से ग्रहे है। ॥

> २. प्रन्तु में ने श्रपने लिये तुम्लारे विषय में यही ठहराया कि में फिर उन के पास उदास दीके न वाजेगा ॥ २ । क्योंकि जो में तुम्दें उदास करूं तो फिर मुर्के स्नानन्दित करनेदारा कान है केवल वह जा मुक्त में स्वाम किया जाता है ॥ ३ । श्रीर में ने यहाँ यात तुम्हारे पाम इस लिये लियी कि फ्राने पर मुक्ते उन की श्रीर से भोक न द्वाय जिन की श्रीर में उचित था कि में ग्रानिन्दत दीता क्योकि में तुम ऋभा का भरोसा रखता ष्ट्र कि मेरा खानन्द तुम कभी का थानन्द है। ४। यड़े क्लेण थ्रीर मन के कष्ट में न ने बहुत रा राके तुम्हारे पास लिया इस लिंग नहीं कि तुम्हें शोक द्वाय पर इस लिये कि तुम उस प्रेम को जान लेखा को मै तुम्हारी ख्रीर बहुत श्रीधक करके रस्तता हू॥

प्र। परन्तु किसी ने यदि शाक दिलाया है ता मुक्ते नहीं पर मे बहुत मार न देज इस लिये कल्ता ष्ट्र मुख्य मुख्य तुम सभी की जीक दिलाया है। ६। मैसे जन के लिंगे यह दख्ड की भाष्ट्री में से फ्राधिक लोगो ने दिया बहुत है। ९। इस लिये इस के विक्तु तुम्हें श्रीरं भी चाछिये कि उसे क्षमा करे। श्रीर शांति देखी न दी कि ऐसा मनुष्य ग्रत्यन्त शाक में डूब जाय॥ ८। इस कारण में तुम से विन्ती करता ष्ट्र कि उस की अपने प्रेम का प्रमाण देखी। ए। कोंकि म ने इस देतु से लिखां भी कि तुम्हारी चरी में आमीन है जिस्ते हमारे द्वारा ईश्वर की परीक्षा लेके जानू कि तुम सब वातों में बाजाकारी

हार्त दो कि नहीं ॥ १० । जिस का तुमं कुछ कमा करते दो मे भी कमा करता हू क्योंकि मे ने भी यदि कुछ कमा किया है तो जिस की कमा किया है उस की तुम्हारे कारण जीष्ट के साक्षात कमा किया हैं॥ ११ । कि शैतान की हम पर दांघ न चले क्योंकि हम उस की ज़ुगतों से श्रेजान नहीं हैं ॥

१२। जब मै क्लीप्ट का सुसमाचार प्रचार करने की श्रीया में श्राया थीर प्रमुक्ते काम का एक द्वार मेरे लिये खुला था॥ १३। तब मै ने अपने भाई तीतस की जी नहीं पाया तो मेरे मन की चैन न मिला परन्तु उन से विदा होके में माकिदोनिया की गया। ं १४। परन्तु ईश्वरं का धन्यवाद द्वीय जी सदा खीए में इमारी जय करवाता है श्रीर उस के जान का सुगन्ध इमारे द्वारा से दर स्थान मे फैलाता है।। १४,। क्योंकि इस ईश्वर की उन में हो त्राख पाते हैं थीर उन में भी जो नाश दाते हैं खीए के धुंगान्ध है। १६। इन की इम मृत्यु के लिये मृत्यु के गध हैं पर उन को जीवन के लिये जीवन के रांध हैं . श्रीर इस काम के याग्य कीन है॥ १९। क्योंकि 'इम उन बहुती के समान नहीं हैं जो ईखर के यचन में मिलावट करनेहारे हैं परन्तु जिसे सञ्चाई से घोलनेदारे परन्तु जैसे ईश्वर की ग्रीर से वालने हारे तैसे ईश्वर के सन्मुख खीष्ट की बाते बेालते हैं ॥

देश हम फिर अपनी प्रश्नमा करने लगे हैं अथवा जैसा कितनों की तैसा क्या हमों की भी प्रश्नमा की पत्रियां तुम्हारे पास लाने का अथवा तुम्हारे पास से ले जाने का प्रयान जन है। है। तुम हमारी पत्री हो जी हमारे हृदय में लिखी गई है और सब मनुष्यो से पहचानी की पढ़ी जाती है। है। क्योंकि तुम प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं। कि खीष्ट की पत्री हो जिस के विषय में हम ने सेवकाई किई और जी सियाही से नही परन्तु जीवते ईश्वर के आत्मा से पत्थर की परियाकी पर नही परन्तु हृदय की मासक्षी पटरियों पर लिखी गई है।

४। इमें ईश्वर की खोर खीष्ट के द्वारा से ऐसा ही मरोसा है ॥ ५। यह नहीं कि हम नैसे छपनी श्रीर से किसी वात का बिचार श्राप से करने के याग्य है परन्तु हमारी याग्यता ईश्वर से होती है ॥ ई । जिस<sup>्</sup>ने इसे नये नियम को सेवक दोने की याग्य भी किया लेख के सेवक नही परन्तु श्रात्मा के क्योंकि लेख मारता है। परन्तु श्रात्मा जिलाताँ है ॥ . 9 । थ्रीर यदि मृत्युकी सेवकाई जी लेखीं मे धी छीर पत्थरों में खोदी हुई घी तेजामय हुई यहां ले। कि मूचा के मुंद के तेज के कारण जेर्लाप द्योनेहारा भी घा इस्रायेल के सन्तान उस के सुद पर दृष्टि नहीं कर सकते घे॥ ८। तो श्रात्मा की सेवकाई श्रीर भी तेजामय क्यों न द्वागी ॥ ए। क्यों-कि यदि दग्छ की श्राज्ञा की सेवकाई एक सेजाधी ता वहुत श्राधिक करके धर्म की सेवकाई तेज में चय ये श्रेष्ठ है ॥ १०। श्रीर जी तेनीमय कहा गया षा सा भी इस करके अर्थात इस अधिक तेल के कारमा कुछ तेनेामय न ठद्दरा ॥ १९ । न्यों कि यदि वह जो लोप दोनेहारा या तेजवन्त या ता बहुत श्रीधक करके यह जा वना रहेगा तेजामय है।

१२। सा ऐसी साशा रखने से इम बहुत खोलके वात करते है। १३। श्रीर ऐसे नही जैसा मुसा श्रपने मुंद पर परदा डालता घा कि इस्रायेल के सन्तान उस स्रोप द्वीनेहारे विषय के बन्त पर द्वीप्र न करें ॥ १४ । वरनः उन की वृद्धि मन्द हुई क्योंकि श्राज लीं पुराने नियम के पढने में बही परदा पड़ा रहता है श्रीर नहीं खुलता है कि वह खीष्ट में लाप किया जाता है।। १५। पर श्राज लें। जब मूसा का पुस्तक पठा जाता है उन के दृदय पर परदा पड़ा है।। १६। परन्तु जंब वह प्रभु की स्त्रोर फिरेगा तव वह परदा चठाया जायगा ॥ १९ । प्रभु ते। श्रात्मा है श्रीर जहां प्रभु का श्रात्मा है तहां निवध-ता है।। १८। श्रोर इम सब उघाडे मुंद प्रमुका तेज जैसे दर्पण में देखते। हुए माना प्रमु प्रार्थात् यात्मा के गुरा में तेज पर तेज प्राप्त कर उसी इप में बदलते जाते हैं॥

सेवकाई इसे मिली है एम कातर नहीं होते हैं। २। पर लज्जा के ग्राप्त कामी की त्यामके न चतु-राई से चलते है न ईश्छर के यचन मे मिलायट कारते हैं परन्त सत्य की प्रगट करने से हर एक मतुष्य के विवेक की ईन्वर के स्नागे स्रपने विषय में प्रमाण देते हैं ॥ ३। पर हमारा मुसमाचार यदि ग्राप्त भी है तो उन्हों पर ग्राप्त है जी नाम होते हैं। है। जिन्हों में देख पहता है कि इस ससार के र्भगवर ने श्रीवरवासियों की सुद्धि श्रधी किर्द में कि खीए जो ईश्वर की प्रतिमा है तिस के तेज की मुसमाचार की ज्योति उन पर प्रकाश न द्याय॥ **५** । क्योंकि इस श्रपने की नहीं परन्तु स्तीष्ट यीशु की प्रभु करके प्रचार करते है और अपने की यीश के कारण तुम्हारे दास कहते हैं ॥ ६ । क्योंकि ईप्रवर जिस ने श्राचा किई कि श्रधकार में से ज्योति चमके वदी है जो हम लोगो के हृदय में चमका कि र्देश्वर का जो तेज योशु कीष्ट के मुंद पर दे उस तेव के ज्ञान की ज्याति प्रकाश देश्य ॥

9। परन्तु यह सपित हमें मिट्टी के वर्तनी स मिली है कि सामध्ये की प्राधिकाई ईश्वर की ठहरे बीर इमारी खोर से नदी ॥ ८। इस सर्व्यथा क्रिश पाते है पर सकते मे नहीं है। ए। दुबधा मे है पर निरुपाय नदी . सताये जाते हैं पर त्यागे नदी जाते . गिराये जाते हैं पर नाश नही दोते ॥ १०। इम नित्य प्रमु योशु का मरण देख में लिये फिरते है कि योशु का जीवन भी इमारे देद मे प्रगट किया जाय ॥ ११ । क्योंकि इम जी जीते हैं सदा यीशु के कारण मृत्यु भागने की सेंपे जाते दे कि पीशु का जीवन भी इमारे मरनदार ग्ररीर में प्रशट किया जाय ॥ ९२ । से। मृत्यु इमें में परन्तु जीवन सुम्दें। में कार्य करता है।

् लिखा है मैं ने विख्यास किया इस लिये बीला जय संग रहे॥ कि इमे मिला है इस भी खिश्वाय करते हैं इस लिये

चालते भी दें॥ १४। यदोंकि जानते दें कि जिस 8. इस कारण जय कि उस दया के अनु- ने प्रभु योश की जिला उठाया से। धर्म भी योश के सार जो धम पर किई गई यह द्वारा जिलाके सुम्हारे मंग्र अपने आगे खड़ा करेगा ॥ ९५। स्बोकि मय शुरू तुम्हारे लिये है जिस्त पनुग्रष्ट यहत छाक्ते ईश्यर की महिमा के लिये यहत लागी के धन्यवाट के ऐतु में वडता जाय॥ १६। इम लिये एम कातर नहीं होते हैं परन्तु जी हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाग भी हाता है ताभी भीतरी मनुष्यम्य दिन पर दिन नया द्वाता जाता है ॥ ९७। क्योंकि एसारे क्रेज का चल भर का एलका दीक इमारे लिये गरिमा का व्यनना भार व्यधिक से व्यधिक करके उत्पन्न करता है॥ १८। कि हम ती दृश्य विषयों की नहीं परन्तु श्रष्टुण्य विषयों की देंग्रा करते हैं क्वोंकि द्रुष्य विषय व्यन्तिय है परन्तु ब्रद्रुष विषय नित्य रें।

प् स्तम सानते है कि का हमारा पृण्यियी पर का देरा मा घर गिराया साय तो ईग्यर में एक भयन एमें मिला है जो यिन दाध का बनाया हुया नित्यस्थायी घर स्वर्ग से है ॥ २। क्योंकि इस होरे में एम कहरते भी हैं श्रीर प्रापना यह यासा हो। स्यगीय है कपर से पहिनने की लालमा करते है। ३। जो ऐसा ही ठहरे कि पहिने हुए हम ना नहीं पाये जायेंगे॥ ४। हां हम जा इस हरे में है बोक में दबे हुए कहरते हैं क्योंकि हम चतारने की नदी परन्तु ऊपर से पदिनने की इच्छा करते है कि जीवन में यह मरनतार निगला जाय ॥ Y। श्रीर जिस ने इसे इसी बात के लिये तैयार किया है में ईश्वर दें जिस ने एमं पवित्र स्नास्मा का वयाना भी दिया है ॥ ६ । से एस सदा ठाउस यांधते है भीर यह जानते है कि जय लें देह में रहते हैं तय नों प्रभु से प्रलग दे।ते है। ९। क्योंकि इम इप देखने से नहीं परन्तु विश्वास से चलते हैं। ८। इस लिये इस साइस करते है सीर यही १३। परन्तु विश्वास का बदी सात्मा जैसा प्रधिक चादते है कि देद से प्रलग होके प्रभु के

ए। इस कारण दम चाई संगरतते इर चाई

करते हैं ॥ १०। क्योंकि इस सभी का खीष्ट के विचार ग्रासन के ग्रागे प्रगट किया जाना ग्रवश्य है क्षिस्ते हर एक जन क्या भला काम क्या खुरा-जा क्रुक किया दे। उस के अनुसार देश के द्वारा किये हुए का फल पाँछे ॥ १९ । से। प्रभु, का भय मानके इस सनुष्यों को समकाते हैं पर ईश्वर के आगे इस प्रगाट दोते दे थार मुंके भरासा है कि सुम्हों के मेन में भी प्रगट दृश्हें ॥ १२। क्योंकि हम तुम्हारे पास फिर श्रपनी प्रश्रमा करते हैं से नहीं परन्तु तुम्हें इसारे विषय में बड़ाई करने का कारण देते हैं कि त्री लोगा दृदय पर नहीं परन्तु रूप पर घमगड करते हैं उन के विषद्व बहाई करने की बग्रह तुम्हें मिले॥ १३। कोंकि इस चाई बेलुध हो तो ईफदर के लिये बेशुध-हैं चाहें सुबुद्धि हो तो तुम्हारे लिये सुबुद्धि हैं॥

१४। खीष्ट का प्रेम इमें वश कर लेता है क्यों-कि इम ने यह विचार किया कि यदि सभी के लिये एक मरा तो वे सब मूग्॥ १५। श्रीर वह सभी के लिये इस कारण मरा कि जो जीवते है शे प्रव ग्रपने लिये न जीवें परन्तु उस के लिये को उन के निमित्त भरा शीर की उठा ॥ १६-। से। इस अब से किसी की। शरीर के अनुसार करके नहीं समभते हैं श्रीर यदि इस खाष्ट्र की शरीर के श्रनुसार करके समभते भी घे तौभी श्रव उस की नहीं ऐसा समझते है। १९। से। यदि काई खीष्ट मे द्दीय ती नई सृष्टि है . पिइली वार्त वीत गई है देखी सब बाते नई हुई हैं॥

१८। और सब बाते ईर्फ़र की ग्रीर से है जिस ने योशु खीष्ट के द्वारा इमें अपने साथ मिला लिया थ्रीर मिलाय की सेवकाई इमें दिई ॥ १९। श्रधीत् कि ईश्वर जगत के लोगों के अपराध उन पर न लगाके सीष्ट में जगत की अपने साथ मिला लेता था थीर मिलाप का बचन हमें की सेंप दिया ॥ २०। हा इस स्त्रीष्ट की सन्ती दूत हैं माना ईश्वर दमारे द्वारा उपदेश करता है. इस खीष्ट की चन्ती विन्ती करते है ईश्वर से मिलाये चाओा ॥ २१।

मलग दोते दुर उस की प्रस्कृता याग्य देनि की चेष्टा। हमारे लिये पाम यमाया कि उस में दम ईश्वर के धर्मा-वर्ने ॥

> ई सी हम की सहकामी हैं उपदेश करते हैं कि ईश्वर के अनुग्रह की स्रुषा ग्रह्ण-न करो॥ **२। क्योंकि वह कहता** है में ने शुभ काल में तेरी धुनी थीर निस्तार के दिन में तेरा उपकार किया . देखा अभी वह शुभ काल है देखे। श्रभी वह निस्तार का दिन है॥ ३। इस किसी वात से कुछ ठीकर नहीं खिलाते हैं कि इस सेवकाई पर दोप न लगाया जाय॥ 🞖 । परन्तु जैसे ईश्वर के सेवक तैसे हर वात से अपने लिये प्रमाग देते है स्रर्थात् बहुत धीरता से क्लेगों में दरिद्रता में सकटा में ॥ ५। मार खाने में बन्दीगृहों में हुंह्लहों में परिश्रम में जागते रहने में उपवास करने में॥ ई। ग्रुहता से ज्ञान से धीरज से कृपालुता से पवित्र श्रात्मा से निष्कपट प्रेम से ॥ 9 । सत्य के बचन से ईश्वर की सामर्थ्य से दहिने खै। वार्षे धर्मा की इधियारी से ॥ ८ । आदर श्री निरादर से अपयश थ्री सुपश से कि भरमानेहारी के रेसे हैं ताभी सच्चे है ॥ ९ । ग्रनजाने हुन्नों के ऐसे हैं तीभी जाने जाते हैं मरते हुकों के ऐसे हैं और देखे। जीवते है ताड़ना किये हुक्रो के रेसे हैं क्रीर घात नही किये जाते हैं॥ १०। उदासें के ऐसे है परन्तु सदा यानन्द करते है कगालों के ऐसे है परन्तु बहुतों को धनवान करते हैं ऐसे है जैसा हमारे पास क्रुड नहीं है ताभी सब कुड रखते है।

११। हे कॉर्रोन्थयो इमारा मुंद तुम्हारी ग्रीर खुला है हमारा दृदय विस्तारित हुआ है।। १२। तुम्हं इमें। में सकेता नद्दी है परन्तु सुम्हारे ही अन्त -करण में तुम्दें सकेता है ॥ १३ । पर में तुम की नैसा श्रपने लड़कों को इस का वैसा ही बदला वताता हू कि तुम भी विस्तारित टायो॥ १४। मत श्रविश्वासिया के संग श्रसमान दूर में तुत जाश्रो क्योंकि धर्मा और श्रधर्मा का कीन सा सामा है थीर ग्रंधकार के साध ज्योति की कीन सगति॥ क्यों कि जो पाप से अनजान या उस की उस ने १५। सीर विलयाल के स्ता खीष्ट्र की कीन सम्मति

है अथवा प्रविकासी के साथ विक्वासी का कीन। सा भाग॥ १६। श्रीर मूरतीं के संग ईश्वर के मन्दिर का कीन सा सवन्ध है क्योंकि तुम तो जीवते ईश्वर के मन्दिर है। जैसा ईश्वेर ने कहा में उन मे खैसूगा क्रीर उन में फिस्सा क्रीर मे उन का ईश्वर होंगा थ्रीर वे मेरे लोग होगे ॥ १७ । इस लिये परमेश्वर कहता है उन के बीच में से निकली खीर खलग देशको क्रीर अशुद्ध अस्तु की मतं कूको तो मे तुम्हें ग्रहण करना ॥ १८। ब्रीर में तुम्हारा पिता होंगा श्रीर तम मेरे पुत्र श्रीर पुत्रिया द्वारी सर्व्वश्रक्तिमान प्रमेश्वर ऋदता है ॥ '

9. सी दे प्यारा जब कि यह प्रतिज्ञार हमें मिली दे आश्री हम अपने की भरोर थीर स्नात्मा की सब मलीनता से भुद्ध करें स्नार ईच्छर का भय रखते हुए सपूर्ण पित्रत्रता की प्राप्त करे।

रे। इसे ग्रहण करे। इस ने न किसी से अन्याय कियान कि सो कि विगादान किसी की ठगा॥ ३। मे दोषी ठद्दराने की नहीं कदता हूं क्योंकि मे इम तुम्हारे स्त्रा मरने ग्रीर तुम्हारे स्त्रा जीने की तैयार हैं ॥ ४ । तुम्हारी ग्रीर मेरा साइस बहुत है तुम्हारे में ईश्वर के सन्मुख प्रगष्ट किया जाय ॥ विषय में मुक्त वहाई करने की जगह बहुत है हमारे ष्राधिक से प्राधिक प्रानन्द करता हू॥

तुम्हारे विलाप ग्री मेरे लिये तुम्हारे ग्रनुराग का समा-यदा लें कि के खिंधक खानन्दित हुखा॥

८। क्योंकि तो में ने उस पत्री से तुन्हें श्रीक प्रकार से ठाठुस अधता है।

दिलाया तीभी में यदापि पछताता था अब नहीं पंकताता हू. में देखता हूं कि उस पत्री ने यदि केंचल चोडी खेर लों ताभी तुम्हें जाक ता दिलाया ॥ ९ । श्रभी में श्रानन्द करता हू इस लिये नहीं कि तुम ने श्रोक किया परन्तु इस लिये कि श्रोक करने से पश्चा-ताप किया क्योंकि तुम्हारा शोक ईश्वर की इच्छा के अनुसार था जिल्हें तुन्हें हमारी स्त्रीर से किसी वात में हानि न हाय॥ १०। क्योंकि जा शोक ईप्रवर की इच्छा के ग्रनुसार है उससे वह पश्चाताप उत्पन्न होता है जिस करके त्राया है ग्रीर जिस से किसी की नहीं पकताना है परन्तु संसार के शोक से मृत्यु उत्पन्न होती है ॥ ११। क्योंकि स्रपना यही ईश्वर की इच्छा के अनुसार शाक दिलाया जाना देखा कि उस से कितना यह धी उत्तर देने की कितनी चिन्ता दां कितनी रिस हां कितना भय दां कितनी चालसा हा कितना अनुराग हो दग्ड देने का कितना विचार तुम में उत्पन्न दुष्या . तुम ने समस्त प्रकार से प्रपने लिये इस बात में निर्देश होने का प्रमाण दिया है ॥ | १२ । से में ने जो तुम्हारे पास लिखा ताभी नं ता उस के कारण लिखा लिस ने अपराध किया न उस ने आगो से कहा है कि तुम हमारे मन में हो ऐसा कि के कारण जिस का अपराध किया गया परन्तु इस कारण कि इमारे लिये जी तुम्हारा यह है से तुम्हों

१३। इस कारण से इम ने तुम्हारी शांति मे भव क्रोण के विषय में में शांति से भर गया हू थार शांति पाई श्रीर बहुत श्राधिक करके तीतस के श्रानग्द से ग्रीर भी श्रानन्दितं हुए क्योंकि उस की ४ । क्योंकि जब इस माकिदोनिया में ग्राये तथ मन की तुम सभी की ग्रार से सुख दिया गया है ॥ भी दमारे घरीर की कुछ चैन नहीं मिला पर दम १४। क्योंकि यदि में न उस के स्त्रागे तुम्हारे विषय समस्त प्रकार से क्रेश पाते थे . वाहर से युद्ध भीतर में कुछ वडाई किई है ते। लिखत नहीं किया गया से भय था ॥ ६ । परन्तु दीना की शांति देनेहारे ने हू परन्तु जैसा हम ने तुम से सब बार्त सञ्चाई से श्रर्थात् ईप्करं ने तीतम के श्राने से इमी की शांति किशी तैसा दमारा तीतम के श्रामे वदाई करना भी सत्य दिर्दश ७। श्रीर केवल उस के ग्राने से नहीं पर उस हुया है ॥ १५ । श्रीर वह जी तुम सभी के ग्राज्ञा-शांति से भी विस करके उस ने तुम्हारी लालसा था। पालन की स्मरण करता है कि तुम ने क्योकर हरते थौर कांपते हुए उस की ग्रहण किया तो खहुत चार इम से कहते हुए तुम्हारे विषय में शांति पाई श्रिधिक अरके तुम पर स्त्रेद्द करता है ॥ १६। में आर्नन्द करता टू कि तुम्हारी ग्रीर से मुक्ते समन्त

मादया एम तुम्हें ईक्टर का यह यनु
ग्रह बनाते है जो माकिदोनिया को
महिष्यों में दिया गया है ॥ १। कि क्रिंग की यही
परी जा में उन के आनन्द की अधिकाई और उन
को महा दरिहता इन दोनों के यह जाने से उन की
उदारता का धन प्राट हुआ ॥ ३। क्योंकि में साबी
देता हू कि वे अपने सामर्थ मर और सामर्थ से
आधिक आप ही से तैयार में ॥ ४। बीर हम वहुत
मनाके विन्ती करते में कि हम उस दान की और
पवित्र लोगों के लिये को सेवकाई तिस की सगति
को ग्रहण करें ॥ ५। श्रीर जैसा हम ने आशा रखी
भी तैसा नहीं परन्तुं उन्हों ने अपने तई पहिले प्रभु
को तय ईक्वर की इच्छा में हमी की दिया ॥ ६।
पहां ली कि इम ने तीतम से विन्ती किई कि जैमा
उस ने आगे आरंभ किया भा तैसा तुम्हों में इस
अनुग्रह के कर्मा की समाप्त भी कर ले॥

् । परन्तु जैसे द्वर एक बात में स्रधीतु विज्ञास में था यचन में थी। जान से था सारे यव में था ष्टमारी ख्रार तुम्हारे प्रेम में तुम्हारी बढ़ती देाती है तैसे इस प्रनुग्रह के क्सर्म में भी तुम्हारी वरुती देाय॥ ८। में श्राचा की रीति पर नहीं परन्तु थीरा के यस करने के कारण थीर तुम्हारे प्रेम को सञ्चाई की परखने के लिये कहता हू ॥ ९ । क्योंकि तुम हमारे प्रभु यीगु फीष्ट का अनुग्रह जानते हा कि घट जा धनी या तुम्दारे कारग दरिद्र दुश्रा कि उस की दरिद्रता के द्वारा तुम धनी द्वाक्रो ॥ १०। क्रीर इस बात मे म परामर्थ देता हू क्योंकि यह तुम्हारे लिये श्रच्छा, है जी यरस दिन से केवल करने का नहीं परन्तु चाहने का भी खारभ लागे से कर चुके॥ ११। से खब फ़रने की भी समाप्ति करा कि जैसा चाहने की तुम्हारे मन की तैयारी थी। वैसा सुम्हारी सर्वात के समान तुम्दारा समाप्ति करना भी हावे ॥ १५। क्योंकि यदि श्रामों से मन की तैयारी दाती दें ती जा जिस की पाय नटी है उस के अनुसार नहीं परन्तु जो जिस 🖟

क्रेश मिले ॥ १४ । परन्तु समता से इस वर्त्तमान समय में तुम्हारी बढ़ती उन्हां की घटती में काम ग्रावे इस लिये कि उन की बढ़ती भी तुम्दारी घटती में काम ग्रावं जिस्ते समता देाय ॥ १५। जैसा लिखा दे जिस ने बद्दत सचय किया उस का कुछ उभरा नही ग्रीर जिस ने घोडा सचय किया उस का कुछ घटा नही। १६। श्रीर ईश्वर का धन्यवाद दाय जा तुम्हारे लिये बदी यब तीतम के पृदय में देता है ॥ १९। कि उस ने वर विन्ती ग्रष्टिंग किई वरन स्रीत यव-वान देको वह अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया है॥ १८। श्रीर हम ने उस के संग्र उस भाई की भेजा हैं जिस की प्रश्नसा सुसमाचार के विषय में सब मण्डलिया में रोती है। १९। श्रीर कवल इतना नहीं परन्तु वद मद्डलिया से ठदराया भी गया कि इस यानुग्रद के कर्म के लिये जिस की सेवकाई हम में किई जानी है हमारे स्या चले जिस्ते प्रभुकी महिमा थार तुम्हारे मन की तैयारी प्रगट किई जाय॥ र्0-। इम इस बात में बैाक्स रहते हैं कि इस श्राधिकाई के विषय में जिस, की सेवकाई इस से किई जाती, है कोई इस पर देख न लगाव ॥ २१। फ्योंकि जो वार्त केवल प्रभु के स्नारी नहीं परन्तु मनुष्या के आगे भी भली है इस उन की चिन्ता करते है ॥ २२ । फ्रीर हम ने उन के स्या श्रपने भाई की भेजा है जिस की हम ने वारस्वार बहुत वाती में परखके यववान पाया है पर ग्रव तुम पर जा बड़ा भरोसा है रस के कारण बहुत र्थाधक यववान पाया है ॥ २३ । यदि तीतस की पूछी जाय तेर वह मेरा साघी श्रीर तुम्हारे लिये सहक्रमर्भी है श्रथवा हमारे भाई लोग हैं। तो व मगडालिया के दूत श्रीर स्त्रीष्ट की महिमा है ॥ २४ । से उन्हें मण्डांलया के सन्मुख श्रपने प्रेम का श्रीर तुम्हारे विषय में इसारे बड़ाई करने पा प्रमाग दिखायो॥

आगों से मन की तैयारी दाती दें तो जो जिस के किया विच लोगों के लिये का सेवकाई, तिस पाय नहीं है उस के अनुसार नहीं परन्तु जो जिस के पास है उस के अनुसार वह ग्राह्म है। १३। यह लिखना सुके अवक्य नहीं है। १। क्यों कि मैं तुम्हारे इस लिये नहीं है कि बारो की चैन बार तुम की नियारी का जानता हू जिस के लिये मैं तुम्हारे विषय में मानिदानिया के आरो वडाई करता हू श्रीर तुम्हारे श्रॅनुराग ने बहुती की हिसका दिलाया है॥ ३ । परना में ने भाड़ियां की इस लिये भेला है कि तुम्हारे विषय में जी इस ने बढ़ाई किई है सी इस बात में व्यर्थ न ठहरे अर्थात् कि जैसा मै न न पार्व तो क्या जाने इस निर्भय खडाई करने मे इम न कदे तुम लांज्जत द्वायो। पर इम दी लांज्जत द्वांचे ॥ ५ । इस लिये मै ने भाइयों से विन्ती करना श्रवण्य समभा कि वे स्नागे से तुम्हारे पास जावे ष्यारी दिया राया था स्रारी से सिद्ध करे कि यह लाभ की नहीं परन्तु उदारता के फल के ऐसा तैयार द्वांघ ॥

६। परन्तु यह है कि जो जुद्रता से ब्रोता है से चुद्रता से लवेगा भी श्रीर जा उदारता से बीता है से। उदारता से लक्किंगा भी ॥ ७। इर एक जन कैसा मन में ठाने तैंसा दान करे कुठ कुठके ग्राधवा दवाव से न देवे क्योंकि ईश्वर हर्ष से देनहारे की प्यार करतः है ॥ ८ । श्रीर ईक्ष्मर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें खांधकाई से दे सकता है जिस्ते हर बात मे खीर हर समय में सब मुद्ध जे। खबड़व' हे।य तुम्हारे पास रहे क्षीर तुम्दी हर एका अर्च्छे काम के लिये बहुत सामर्थ्य देवा ए । सैसा लिखा है उस ने विषयाया उस ने कागली की दिया उस का धर्म सदा से। रहता है।। १०। जी बीनेहारे की बीज थीर भाजन के लिये रोटी देनेद्वारा है से तुम्हें देवे श्रीर तुम्दारा बीज फलवन्त करे श्रीर तुम्हारे धर्मा को फलाको आधिक करे॥ १९। कि तुम इर बात में सब प्रकार की उदारता के लिये की इमारे द्वारा र्इण्वर का धन्यवाद करवाती है धनवान किये जांवा॥ १२। क्योंकि इस सप्तकार की सेवकाई न क्रिवल पंचित्र लेगो। की घटियां की पूरी करती है परन्तु र्दछ्यर के बहुत धन्यबादों के द्वारा से उभरती भी

तुम जी खीष्ट की सुसमाचार की अधीन हीने का कि श्राखाया के लेका व्यस<sup>्</sup>दिन से तैयार हुए हैं ¦ ग्राक्षीकार करते दी उस श्रधीनता के लिये श्रीर उन की ग्रीर सभी की सहायता करने में तुम्हारी उदारता के लिये ईश्वर का गुगानुबाद करते हैं ॥ १४ । ग्रीर र्दश्वर का ग्रत्यक्त ग्रनुग्रह जे। तुम परे है उस के कारण तुम्हारी लालमा करते हुए 'तुम्हारे लिये कहा तैसे तुम तैयार हो रही ॥ 🞖 । ऐसा न हो कि प्रार्थना करने से भी ईप्लय की महिमा प्रगट करते र्याद कार्ड माकिदोनी लाग मेरे सग स्राके तुम्हे तैयार हिं॥ १५। ईश्वर का उस के स्रकण्य दान के लिये धन्यबाद द्वावे ॥

१०. में वही पावल की तुम्हार साम्ने तुम्हों में दीन हूं परन्तु तुम्हारे पीड़े थीर तुम्हारी उदारता का फल जिस का सदेश तुम्हारी छोर साइस करता हूँ तुम से खीष्ट की नम्रता थीर की मलता के कारण बिन्ती करता हूं॥ २। मै यह विन्ती करता हू कि तुम्हारे सामें मुभे सस द्रठता से साहस करना न पड़े जिस से मै कितना पर जो हमा का शरीर के अनुसार चलनेहारे समकते हि साइस करने का विचार करता हूं ॥ ३ । क्योंकि यद्यीप इम शरीर में चलते फिरते हैं ताभी शरीर के ष्रतुसार नहीं लडते है। ४। क्योंकि इमारे गुट्ठ को इणियार शारीरिक नहीं परन्तु गठी की तीड़ने की लिये ईश्वर के कारत सामधी है॥ ५। इस तर्की की थै।र हर एक जंबी बात की जी ईश्वर के ज्ञान के बिक्द्व उठतो है खराइन करते है श्रीर हर एक भावना की खीष्ट की श्राचाकारी करने के लिये वन्दी कर लेते हैं ॥ ई। श्रीर तैयार रहते हैं कि जब तुम्दारा स्त्राचापांलन पूरा ही जाय तब हर एक श्राचालघन का दग्ह देव ॥

८। क्या तुम जी कुरू सम्मुख है उसी की देखते हा . यदि कोई खपने में भरासा रखता है कि वह कीष्ट्रका है ते। श्राप ही फिर यह समके कि जैसा वह कीष्ट का है तैसे इस लेगा भी स्त्रीष्ट के है। 🗅 । क्योंकि जो में इसारे उस ऋधिकार के विषय से जिसे प्रभुने तुम्हे नाग्र करने के लिये नही परन्तु सुधारने के लिये इमें दिया है कुछ ख्राधिक करके भी घड़ाई करंती लॉक्जित न होगा। ए। पर यह न है। (३। क्योंकि व इस सेवकाई से प्रमाण लेकं हिंछे कि मै ऐसा देख पडूं कि सुम्हे पत्रियों से डरासा 28 । श्रीर के। पहु साम से मरे "श्रीर के। वृत्र पहु से | काड़ा जाए उस की चरवी से कोई थै।र काम करना तो करना पर उंसे किसी प्रकार से खाना नहीं। **२ श्रे** वो प्राक्वी ऐसे पशुकी खरखी खार जिस में से सारा कुछ यहीचा के लिये इच्य करके चढाया करते हैं यह सानेहारा अपने लोगों में से नाश किया चार ॥ २६ । चीर तुम ध्यमे किसी घर में किसी भांति का लाष्ट्र खादे पन्नी खादे पशुका दे। न साना॥ २०। इर एक प्राची जो किसी भारत का लेडू सार घट आपने लोगों में से नाश किया

२८। फिर यद्दीयां ने मूसा से कदा, २९। इसा-रिलयों से यो कह कि की यहावा के लिये मेलबलि चकार बद उसी मेलबील में से यहावा के पास चठावा से बार ॥ ३० । वह व्यपने दी दाची से यदेखा के इव्य की पर्णात् हाती समेत चरवी की से पाए कि इती दिलाने की भेंट करके यदीवा के साम्हने हिलाई जार ॥ ३९ । थीर याजक घरबी को तो बेदी पर जलार पर काती द्वादन बीर उस के पुत्रों की ठहरे ॥ इर। फिर तुम ग्रपने मेलवलिया मे से दक्षिनी जांघ की भी उठाई हुई भेंट करके यासक की देना॥ इइ। हाइन की पुत्री में से तो मेलबर्लि के लाहू सार चरवी की चढ़ार ददिनी जांघ उसी का मारा ठहरे ॥ ३८ । क्योंकि इसार्वियों के मेल-बालियों में से मैं दिलाई हुई भेंटवाली काती सीर चठाई हुई भेंटवाली खांघ उन से लेकर दादन याजक श्रीर उस के पुत्रों की दे देता हूं कि वे दोनें। इसा-रिलयों की कोर से सदा के लियें उन का एक ठटरें।

यहावा के इच्छा में से उन का यही व्यक्तियकवाला दि के कि उन की इश्वारित्यों की ग्रीर से ये दी भाग पेक करके उसे पवित्र किया। १३। फिर मूसा ने मिला करें। से। उन की पीढ़ी पीढ़ी के लिये उन दाबन के पुत्री की समीप ले था थंगारखे पहिनाकर का यही इक ठहरा ॥ ३० । दे। सर्वाल ग्रीर श्रमुवलि फेंटे बांधके उन के थिर पर टोपी दिन जैसे कि भीर पापवाल ग्रीर देपवाल ग्रीर यासकों के संस्कार- यदेखा ने सूचा की श्राचा दिई घी॥ १४। तथ

वाले बाल बीर मेलबास की व्यवस्था यही है ॥ ३८ । जब यद्यावा ने सीने पर्वंत की पांच के जंगल में मूसा की आदा दिई कि इशारकी मेरे किये यमा ज्या चढावे चढ़ारं तव उस ने उन की यही व्यवस्था दिई॥

(याजकों के सस्कार का वर्षन)

ि फिर्र यहाला ने मूचा चे कहा, २। तू हादन चीर उस के पुत्रों की यस्त्रीं श्रीर श्रीभवेक के तेल श्रीर पायबलि के बहु और दोनों मेट्टों खीर अखमीरी हरोटी की टीकरी यदित, ३। मिलापवाले संबू के द्वार पर ले थ्रा थीर घडी सारी मगडली की रकट्टा कर ॥ 8। यदीवा की इस क्षोचा के अनुसार मूसाने किया भीर मण्डली मिलापवाले तंत्र के द्वार पर एकट्टी धुई ॥ ५। तब मूचा ने मण्डली से कहा जी काम करने की बाजा यहावा ने दिई है वह यह है॥ इं। फिर मूसाने दाइन चौर उस के पुत्रों की समीप ले काकर कल से महलाया ॥ ७। तय उस ने उस का थंगरका पहिनाकर फेंटा बांधकर बागा पहिना दिया थै।र एपे।द् लगाकर एपे।द् के काळे हुए पट्की से स्पोद् की बांधकर कस दिया ॥ ८। श्रीर उस ने उस के चपरास लगाकर चपरास में करीम श्रीर तुम्मीम् रख दिये॥ १। तब उस ने उस के सिर पर पाड़ी की बांधकर पराड़ी के साम्डने पर सेने के टीके की व्यर्थात् पवित्र मुक्ट की संशाया जैसे कि यद्दीवा ने मुसा की श्रांचा दिई घी॥ १०। तब मुसा ने फ्रांभियेक का तेल लेकर निवास का ग्रीर की कुठ उस में या उस सब का भी श्रीभेषेक करके उन्हें पवित्र इध । जिस दिन द्वाबन ग्रीर उस को पुत्र यदे। या । १९ । भीर उस तेल में से कुक उस ने वेदी के याजक दोने के लिये समीप किये गये उसी दिन पर सात बार हिड्का श्रीर सारे सामान समेत वेदी का श्रीर पाये समेत है।दी का प्रभिषेक करके उन्हें भाग ठहरा, ३६ । श्रर्थात् जिस दिन यदीया ने पिवित्र किया ॥ ९२ । श्रीर उस ने श्रमियेक के तेल उन का श्रामियेक कराया उसी दिन उस ने आशा में से कुछ दादन के सिर पर डालकर उस का श्राभ- तो भारी भी प्रयत्न हैं परन्तु साक्षात मे उस का देव दुर्व्यक्ष ग्रीर उस का वचन तुच्छ है॥ ११। ऐसा मनुष्य यद समभे कि इस लेगा तुम्हारे पींहे पत्रियों के द्वारा यचन में बैसे है तुम्दारे साम्ने भी कर्म में वैषे हो हारो ॥

१२। क्योंकि इसे साइस नहीं हैं कि जो लीग श्रपनो प्रशसा करते है उन में है, कितना के सा श्रापने को गिने श्रायवा श्रापने की उन से मिलाके देखे परन्तु वे अपने की अपने से आप नापते दुर क्यार ग्रापने के। श्रापने से मिलाके देखते हुण ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं ॥ १३ । इस तो परिसाय के बाहर वहाई नही करेंगे परन्तु का परिमाण दगड ईश्वर ने इस बांट दिया है कि तुम्हों तक भी पहुंचे उस के नाप के अनुसार घड़ाई करेंगे॥ १४। क्योंकि इम सुम्हे। तक नही पहुचते परन्तु श्रपने की सिधाने के बाहर पसारते है ऐसा नहीं है क्योंकि खीष्ट्र का बुसमाचार प्रचार करने में इम तुम्दों तक भी पहुच चुके है ॥ १५ । ग्राँर हम परिमाण के बाहर दूसरे। के परिश्रम के विषय में बहाई नहीं करते है परन्तु दम भरोगा है कि क्यों क्यों तुम्रारा विक्रास वह जाय त्यो त्यों इम श्रपने परिमाण के श्रनुसार तुन्दारे द्वारा श्रीधक श्रीधक बढ़ाये जायेगे ॥ १६ । कि इम तुम्दारे देश से यागे वक्के मुसमाचार प्रचार करें श्रीर यह नहीं कि इस दूसरा के परिसाण के भीतर तैयार किई दुई यम्तुग्री के विषय मे वहाई करें॥ १९। पर जा यहाई करे सा प्रभु के विषय में बहाई करे ॥ १८ । क्योंकि ने। ग्रयनी प्रश्रमा करता है से ई नहीं परन्तु जिस की प्रशंसा प्रभु करता है बही ग्रद्ययोग्य ठएरता है।

११ को चाहता हू कि तुम मेरी श्राचानता में श्रीड़ा सा मेरी सह सेते . हा मेरी यद भी लेखा। २। क्योकि मै ईश्वर के लिये सुम्हारे विषय में धुन लगाये रहता हू इस लिये कि में ने एक ही पुरुष में तुम्दारों बात लगाई है जिस्तें सुम्हें पवित्र कुंवारी को नाई खीष्ट की साप देज ॥

हू॥ १०। क्योंकि यह कहता है उस की प्रियां। ३। परन्तु में डरता हू कि जैसे सांप ने अपनी चतु-राई से च्वा की ठगा तैसे तुम्हारे मन उस सीधाई से जो स्त्रीष्ट की ग्रीर दै कही सप्टन किये जाये। 🞖 । यदि वद जा तुम्दारे पास स्राता है दूसरे योग्न क्षा प्रचार करता है जिसे इस ने प्रचार नही किया श्रयवा श्रीर श्रात्मा तुम्हे मिसता है जो तुम्हें नदी मिला था श्रथवा श्रीर सुसमाचार जिसे तुम ने ग्रहण नहीं किया था तो तुम भली रीति से सद सेते॥ ५। मै तो सममता पूर्वि मै किसी वात से उन श्रात्यना यहे प्रेरितां से घट नही हूं ॥ ६ । यदि, में वचन मे ग्रनाड़ी हू तीभी ज्ञान मे नही परन्तु हम हर वात में सभा के छारो तुस पर प्रराट किये रापे ॥

> 9। मैं जो ख्रपन को नीचा करता था कि तुम जचे किये जावे। क्या , इम में में ने पाप किया . क्यों कि में ने सेतमेत ईश्वर का सुसमाचार तुम्हे सुनाया ॥ ८ । मे ने ख्रीर मगडलियों की लूट लिया कि तुम्हारी सेवा के लिये मैं ने उन से मजूरी लिई॥ ८। थ्रीर सब में तुम्टारे सा था थ्रीर मुक्ते घटी हुई तय मे ने किसी पर भार नहीं दिया क्योंकि भाइयों ने माकिदोनिया से प्राक्ते मेरी घटी की पूरी किई क्षीर में ने सर्व्या श्रपने कें। तुम पर भार दोने से वचा रखा थ्रीर वचा रख़ूंगा॥ १०। जी खीष्ट की यद्वाई मुक्त में है तो मेरे विषय में यह ब्रहाई श्राखाया देश में नद्दी छन्द किई जायगी॥ १९। किस कारण . यया इस लिये कि मै तुम्दे प्यार नही करता हूं . ईप्रवर जानता है॥ १२। पर मे जा करता हू सोई कस्सा कि जी सेसा दाव ठूठते है उन्दें में दांघ पाने न देऊ कि जिस वात से वे घमगड करते हैं उस में वे हमारे ही समान ठहरे।

**१३ । क्यों कि** ऐसे लेगा भूठे प्रेरित है इस्त का कार्य्य करनेदारे खीष्ट के प्रोरिता का बप धरनेदारे॥ १४ । श्रीर यद क्रुइ श्राचमे की व्यात नदी क्योंकि शैतान स्नाप भी ज्याति के दूत का रूप धरता है। १५। से यदि उस के सेवक भी धर्म के सेवकी का सा बप धरें तो कुछ वड़ी वात नहीं है . पर चन का अन्त चन के कर्मी के अनुसार दे।।।।।

१६। में फिर कद्यता दूं कोई मुक्ते मूर्ख न सम्क्रे

खीर नहीं तो यदि मूर्ख जानके तीभी मुक्ते ग्रहण करी कि घोड़ा सामें भी बड़ाई कई ॥ १०। में ला बोलता इ उस की प्रमु की याचा के यनुसार नही परन्तु इस निर्भय बड़ाई करने में बैसे मूर्खता से वासता हूं ॥ १८। जब कि बहुत लेगा गरीर के ब्रनुसार बड़ाई करते है में भी बड़ाई कदंगा॥ १९। तुम तो खुद्धिमान द्याके थानन्द से मूर्खी की सह सेते हो ॥ २०। क्योंकि यदि कोई तुन्दें दास बनाता है यदि कोई खा जाता है यदि कोई से लेता है यदि कोई अपना बड़ापन करता है यदि कोई तुम्हारे मुंह पर थपेड़ा मारता है ते। तुम यह लेते है। ॥ २१। इस खनादर की रोति पर मैं कहता हू माना कि हम दुर्ळाल घे. परन्तु जिस व्यात में को हैं साहस करता हैं में मूर्खता से कदता हूं मैं भी साहस करता हू।

२२ । क्या वे दल्ली लाग है. में भी हूं. क्या वे द्रापेली है. में भी हू. क्या वे द्रवारीम के वर्ष हैं. में भी हू॥ २३। क्या वे खीए के सेवक है. में बुद्धिहोन सा वासता हू उन से वड़कर में बहुत अधिक परिश्रम करने से भी अत्यन्त मार खाने से थी। बन्दीगृह में बहुत ख्राधिक पहने से थी। मृत्यु ले। वारम्वार पहुंचने से स्त्रीष्ट का सेवक ठहरा॥ रें । पांच बार में ने यिद्वदियों के द्वाथ से उन्तालीस चन्तालीस को हे खाये ॥ २५ । तीन बार मे ने वेत खाई एक वार पत्थरवाह किया गया तीन बार जहाज जिन पर में चढ़ा या टूट गये एक रात दिन मैं ने समुद्र में काटा ॥ २६ । नदियों की खनेक जोखिम डाकूयो की यनेक जीखिम सपने लोगों से भ्रमेक जोखिम श्रन्यदेशियो से श्रमेक जोखिम नगर में अनेक नेरिक्स नंगल में अनेक नेरिक्स समुद्र में अनेक बोखिस भूठे साइया में अनेक बोखिस इन सब बोखिमी संहित बार बार यात्रा करने से॥ २८। भीर परिश्रम थ्री क्लेश से वार वार जागते रहने से भूख ग्री प्यास से बार वार उपवास करने से बाड़े थ्री नगार्द से में खीष्ट का सेवक ठहरा॥ २८। श्रीर यार वाता का होड़के यह मोड़ का प्रतिदिन सुभ पर पडती है अर्थात् सव मर्व्डलियों की चिन्ता॥

ठोकर स्नाता है कीर में नहीं अलता हूं॥ ३०। यदि घडाई करना प्रवश्य है तो में प्रपनी दुर्व्यलता की वाता पर बड़ाई करंगा॥ ३१। इमारे प्रभु यीश क्षीप्र का पिता ईश्वर जो सर्व्यदा धन्य है जानता है कि म भूठ नहीं बोलता हू॥ ३२। दमेसक में स्रारिता राजा की ग्रीर से क्षेत्र व्यथ्यन ग्रा सी सुक्री पकडने की इच्छा से दमेर्सकियों के नगर पर पहरा दिसाता था । ३३। थीर में खिड़की देके टीकरे में भीत पर से लटकाया गया थै।र उस के द्वाध से वच निकला॥

१२ बुड़ाई करना मेरे लिये अच्छा ता नहीं हैं. में प्रमुखे दर्शनी थीर प्रकाणों का वर्णन कस्या ॥ २। में स्वीष्ट में ण्क मनुष्य के। जानता हू कि चै।दश्चरस दृश्क्या देध सारित में नहीं जानता हू क्या देह रहित में नही जानता हूं ईश्दर जानता में ऐसा सनुष्य तीसरे स्वर्ग लें चठा लिया गया॥ ३। में ऐसे मनुष्य की। जानता ष्टूं क्या देह सिन्त ध्या देह रहित में नही जानता ट्टें ईप्रवर जानता है ॥ ४ । कि स्वर्गलाक पर उठा लिया गया ग्रीर श्रक्षण्य व्याते सुनी जिन के वेालने का सामर्थ्य मनुष्य को नहीं है। ५। ऐसे मनुष्य की विषय में में बड़ाई कहाा परन्तु श्रपने विषय में वड़ाई न कबाा केवल अपनी दुर्व्यलताओं पर॥ ६। क्योकि यदि में वड़ाई करने की एक्या करगा तो मूर्ख न द्वागा क्योंकि सत्य वालूगा परन्तु में स्क जातों हू रेसा न दे। कि कोई बी कुछ वह देखता है कि मैं हूं प्राथवा सुक्त से मुनता है उस में सुक को कुछ बड़ा समभे॥ ७। श्रीर विस्ते म प्रकाशी की अधिकाई से अभिमानी न देा जाऊ इस लिये श्रदीर में एक कांटा माना मुझे घूचे मारने का शैतान का एक दूत मुक्ते दिया गया कि मे श्रामिमानी न हो जाक ॥ ८। इस बात पर में ने प्रमु से तीन बार विन्ती कि ई कि मुभ से यद दूर किया जाय॥ ए। थीर उस ने मुक्त से कहा मेरा यानुग्रह तेरे लिये वस दे क्योंकि मेरा सामक्ये दुर्व्वलता से सिद्ध द्वाता है . रि । कीन दुर्ख्यल है थीर में दुर्ख्यल नहीं हू. कीन | सो में आति थानरह से अपनी दुर्ख्यलताओं ही के

पर ब्रा बने ॥ १०। इस कारल में स्त्रीष्ट के लिये दुर्व्यक्ताकों से थैं। निन्दाकों से था टरिइता से थी उपद्रधों से ग्री सकटा से प्रसन्न हूं क्योंकि तब मै दुर्व्यक्ष हूं तब बलवन्त हू ॥

९९ । में यडाई करने में मूर्ख बना हू सुम ने मुक्त से ऐसा करवाया है . उचित , या कि मेरी प्रशंसा तुम्हों से किई जाती क्योंकि यद्यीप में कुरू नहीं दू ताभी उन प्रत्यन्त बड़े प्रेरितां से किसी वात में घट नहीं या ॥ १२। प्रेरित के सद्या तुम्हारे बीच में सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हीं श्री प्रदूत कामी श्री स्नाश्चर्य कर्मी से दिखाये गये ॥ १३ । कीन सी वात भी जिस में तुम थीर बीर मग्डिलियों से घट घे केवल यह कि मैं ने आप छी तुम पर भार नही दिया . मेरी यह अनीति कमा की जिया ॥ १४ । देखा में तीसरी बार तुम्हारे पास थाने की तैयार हू श्रीर मे तुम पर भार न ट्रंगा क्योंकि में सम्दारी पर्णात की नहीं पर तुम ही की चादता एं क्योंकि उचित नहीं है कि लडके माता पिता के लिये पर माता पिता लडकों के लिये सचय करें॥ १४ । परन्तु यट्यपि मै जितना तुम्हें श्राधिक प्यार करना हूं उतना चोड़ा प्यारा हूं ताभी मे स्रति खर्च किया जाउगा ॥

१६। से। ऐसा देशय में ने तुम पर वाभा नदी डाला . तैामी [कदते दें कि] में ने चतुर देकि तुम्दें क्ल से पकड़ा ॥ १९। वया जिन्हे में ने तुम्हारे पास भेजा उन में से फिसी की कह सकते कि इस के द्वारा से मे ने लोभ कर कुछ तुम से लिया ॥ १८। मै ने तीतम से विन्ती किई ग्रीर भाई की उस के स्या भेजा . ग्या तीतस ने लोभ कर कुछ तुम से लिया . यया इम एक ही प्रात्मा से न चले . यया ग्क ही लोक पर न चले॥

१८। फिर वया तुम समभते हो कि हम तुम्हारे सामे अपना उत्तर देते है . इम तो ईश्वर के सामे। खीष्ट में बोलते है पर है प्यारें। सब बाते सुम्हारे

विषय में वहाई करूंगा कि खीष्ट का सामध्ये मुक्त हू रेसा ने हो कि क्या जाने में आके तुम्हें न ऐसे पाक जैसे में चाष्टता हू और में सुम से ऐसा पाया जाऊँ जैसा तुम नहीं चोहते दो . कि क्या जाने नाना भांति के बैर डाइ क्रोध विवाद दुर्बचन फुसफुस।इट श्रीभमान श्रीर वखेडे दोवें॥ २१। श्रीर मेरा ईश्वर कहीं मुक्ते फिर खाने पर तुम्हारे यहां हेठा करे बीर मै उन्हों में से बदुतों के लिये शोक कदं जिन्हों ने खारी पाप किया था थीर उस खशुह कर्मा थीर व्यभिचार थार लुचपन से जा उन्हों ने किये थे पत्रचाताप नहीं किया है॥

१३. यह तीसरी बार में सुम्हारे पास आता हू. दो श्रीर तीन साविधी के मुंद से दर एक बात ठदराई जायगी॥ २। मै परिले कर चुका खार जैसा तुम्हारे साम्ने दूसरी बेर ष्रागे से कप्तता ष्ट्र खेर सुन्दारी पीठ के पीड़े उन लागों के पास जिन्दों ने जागे पाप किया था और थै। र सब लेगों के पास श्रव लिखता हू कि लेगे में फिर तुम्हारे पास श्राक ती नहीं क्रीहूंगा ॥ ३ । तुम तो खीष्ट के मुक्त में बोलने का प्रमाय ठूठते दो जो तुम्दारी खोर दुर्व्यल नदीं है परन्तु तुम्हों में सामधी है। ४। ध्योकि यद्यपि घद दुर्व्यलता से क्रूश पर ख्रानन्द से तुम्हारे प्राणों के लिये खर्च करता थीर घात किया गया तै।भी ईश्वर के सामर्थ्य से जीता है . इस भी उस में दुर्व्यल हैं परन्तु तुम्दारी ग्रोर र्फक्ष्य के सामक्रों में उस के सा की वैंगे ॥ ५ । श्रापने को परखे। कि विख्यास से ही कि नही स्रपने की जांचा . श्रथवा वया तुम श्रपने का नही पहचानते दे। कि योशु खोष्ट तुम्दों मे दै नदीं ता तुम निकृष्ट दे। ॥ ६। पर मेरा मरोसा दै कि सुम जानागे कि इम निकृष्ट नहीं हैं। है। परन्तु में ईश्वर से यस प्रार्थना करता हू कि तुम कोई कुकर्मन न करे। इस लिये नहीं कि इम खेर देख पहें परन्तु इस लिये कि सुम सुकर्म करी . इस घरन निकृष्ट के ऐसे दोवे तो दोवे ॥ ८। क्योंकि दम सत्य के विकट्ट मुक्र नहीं कर सकते हैं परन्तु सत्य के निमित्त॥ एँ। जब इस दुर्खन हैं पर तुम बनवन्त है। तब सुधारने के लिये बालते हैं ॥ २०। क्योंकि में डरता दम स्नानन्द करते हैं स्नीर इस इस बात की प्रार्थना

भी करते हैं अर्थात् सुम्हारे सिंह दोने की ॥ १०। इस कारण में तुम्हारे पीछे यह वार्त लिखता हू कि तुम्दारे साम्ने मुक्ते उस आधिकार के अनुसार तिसे प्रभुने नाश करने के लिये नहीं परन्तु सुधारने के लिये मुक्ते दिया है कडाई से कुछ करना न

११। ग्रन्त मे दे भाइया यद कहता हू कि संगति तुम सभी के साथ रदे। ग्रामीन ॥

क्रानन्दित रहा सुधर जाखा शांत देखी एक ही मन रखे। मिले रदी श्रीर प्रेम श्री शांति का देखर तुम्हारे संग होगा॥ १२। एक दूसरे की पवित्र घूमा लेको नमस्कार करे। ॥ १३ । सय पवित्र लेगो का तुम से नमस्कार ॥ १४ । प्रभु योग्रु स्कीष्ट का यानुग्रह श्रीर ईश्वर का प्रेम श्रीर पवित्र यास्मा की

## गलातियों केा पावल प्रेरित की पत्री।

१. प्रावल जानमनुष्यों की स्रोर वे स्रोर न मनुष्य के द्वारा से परन्तु यीश खीष्ट के द्वारा से खीर ईक्वर पिता के द्वारा से जिस ने उस की मृतकी में से उठाया प्रेरित है। २। ग्रीर एव भाई लाग जा मेरे सम हैं गलातिया की मञ्डलियों के। ॥ ३ । तुम्दे अनुग्रद यौर शांति ईच्छर पिता और इमारे प्रभु यीश खीष्ट से मिले॥ **४। जिस ने अपने को इमारे पांपी के लिये दिया** कि इमे इस वर्तमान व्रुरे संसार से वचाचे हमारे पिता ईप्रवर की इच्छा के श्रनुसार ॥ ५ । जिस का गुणानुवाद सदा सर्व्वदा द्वीवे . श्रामीन ॥

६। में अर्चमा करता हू कि जिस ने तुन्हें खीष्ट के अनुग्रह के द्वारा खुलाया उस से तुम रेसे शीघ्र थ्रीर ही सुसमाचार की श्रीर फिरे जाते ही ॥ ७। योर यद तो दूसरा सुसमाचार नहीं दे पर क्षेयल कितने लाग है जा सुम्हें व्याकुल करते हैं श्रीर खीष्ट के मुसमाचार के। यदल डालने चाइते है। 🕻। परन्तु यदि इस भी प्राथवा स्वर्ग से एक दूत भी चस तुसमाचार से भिन्न की एस ने तुम की सुनाया ए। बैसा दम ने पहिले कहा है तैसा में अप्य भी में अन्यदेशियों में उस का सुसमाचार प्रचार करें

फिर करता हू कि जिस की तुम ने ग्रदम किया उस से भिन्न यदि कोई सुम्हें दूसरा सुसमाचार सुनाता है ती खाषित देवि ॥ १० । क्वोंकि में श्रय क्या मनुष्ये। की अध्या ईश्वर की मनाता हूं अध्या क्या मे मनुष्यों की प्रसन्न करने चाइता हूं. जी में खब भी मनुष्यों की प्रसन्न करता ता खीष्ट का दास न दोता॥

११। दे भारयो में उस सुसमाचार के विषय मे नो में ने प्रचार किया सुम्दे जनाता हू कि वद मनुष्य के मत के अनुसार नहीं है। १२। क्योंकि मै ने भी उस को मनुष्य की खोर से नहीं पाया भीर न मे सिखाया गया परन्तु योशु खोष्ट के प्रकाश करने के द्वारा से पाया॥

१३। वर्षोकि यिट्ट्दीय मत मे मेरी जैसी चाल चलन आगो थी से तुम ने सुनी है कि मैं ईशवर की मंडली की श्रत्यन्त सताता था थीर उसे नाश करता था॥ १४ । श्रीर श्रयने देश के वदृत लोगों से जेा मेरी वयस की चे यिट्टदीय मत में फ्रांधिक वक गया कि मै अपने पुर्खी के व्यवसारी के विषय में बहुत र्षाधक धुन लगाये था॥ १५। परन्तु ईक्छर की जिस ने मुक्ते मेरी माता को गर्भ ही से प्रलग किया श्रीर प्रपने अनुग्रह से बुलाया जब इच्छा हुई॥ दूसरा सुसमाचार तुम्य सुनाव ता सापित दीवे॥ १६। कि मुक्त में खपने पुत्र की प्रगट करे जिस्ते पास गया जो मेरे खागे प्रेरित घे परन्त् खरव देश की चला गया और फिर दमेसक की लीटा। १८। तब तीन बरस के पीहे में पितर से भेट करने की विषयलीम गया भीर उस के यदां पन्द्रष्ट दिन रहा॥ १९। परन्तु प्रेरितों में से में ने स्रोर किसी के। नहीं देखा केवल प्रमुक्त भाई याकूव की प्र २०। में तुम्लारे पास जा वार्त लिखता हूं देखी र्धावर के साम्ने में कप्ता हूं कि में भूठ नहीं बालता है। २१। तिस के पीहे में सुरिया सार किलिकिया देशों में गया॥ २२। पर पिष्टृदिया की मब्दलियों की हो छीए में घीं मेरे इप का परिचय नहीं हुआ था॥ २३। वे केवल मुनते चे कि की एमें यागे सताता या से जिस विश्वास की बारी नाश करता भा उसी का श्रय सुसमाचार प्रचार करता है। २४। स्रोर मेरे विषय में उन्दों ने ईश्वर का गुणा-नुवाद किया॥

न व चादह यर के पी है में वर्णवा के साथ फिर विस्मालीम की गया किये जाने की प्राचा न दिई गई॥ ४। ग्रीर यह उन भूठे भाइयों के कारण हुआ जी चोरी से भीतर से लिये गये थे और इमें यंध मे डालने के लिये इमारी निर्वन्धता की जी खीष्ट यीश में इमें मिली दै देख लेने की किपकी घुस ग्राये घे॥ ५। उन की वश में दम एक घड़ी भी अधीन नहीं रहे इस जिये कि मुसमाचार को सञ्चाई सुम्दारे पास वनी रहे॥ ६। फिर की लीग कुछ यह समसे काते थे वे कैसे व्यवस्था के कर्मी से नहीं पर खीष्ट के विश्वास से चे तैसे चे मुक्ते कुछ फाम नदीं ईच्वर किसी मनुष्य धर्मी ठदरें इस कारण कि व्यवस्था के कर्मी से

तय तुरन्त में ने मांच थी। लीष्ट्र की संग्र परामर्थ का प्रवपात नहीं करता है उन से में ने कुछ नहीं न किया ॥ १९ । थीर न यिष्णकीम की उन के पात्रा क्योंकि जी लीग बड़े समके जाते थे उन्हों ने मुक्ते कुळ नही बताया॥ ९। परन्तु इस के बिक्ट लव याकूव भीर कीमा भीर योधन ने तो खभे समभे जाते भे देखा कि जैसा खतना किये दुखों के लिये मुसमाचार पितर की सेांपा गया तैसा खतनादीनां को लिये सुको सीपा गया ॥ ८। ऋयेकि जिस ने पितर से खतना किये हुओं में की प्रेरिताई का कार्य्य करवाया तिस ने मुभ से भी अन्यदेशियों में कार्य्य करवाया ॥ 🕻 । श्रीर जब उन्हों ने उस ग्रंतु-ग्रद को जो मुक्ते दिया गया था जान सिया तब उन्हों ने मुक्त की सीर वर्णवा की स्राति के दक्षिने टाघ दिये इस कारण कि दम अन्यदेशियों के पास श्रीर छे श्राप स्रतना किये दुर्श्वी के पास जार्छ। १०। केवल यह चादा कि इम कंगालें की सुध सेवं थीर यही काम करने में में ने ता यव भी किया॥ ११। परन्तु जब पितर ग्रन्तिस्त्रियां मे ग्राया तब में ने साकात उस का साम्ना किया इस लिये कि दोषी ठदराया गया था॥ ११ । व्योकि कितने लेगों के याकुंव के पास से आने के पहिले वह अन्य-देशियों के साथ खाता था परन्तु जब वे खाये तब थीर तीतर को भी खपने संग से गर्या॥ २। में खतना किये दूर लेगों के हर के मारे इटके खपने प्रकाश के अनुसार गया थीर की सुसमाचार में की अलग रखता था॥ १३। थीर सस के सग दूसरे थान्यदेशियों में प्रचार करता हू उस को मैं ने उन्दे यिहूदियों ने भी अपट किया यहां लो कि छर्णेबा मुनाया पर जो बढ़े समभे जाते थे उन्दें रकान्त में भी उन के कपट से बदकाया गया ॥ १४। परन्तु मुनाया जिन्ते न है। कि मै किसी रीति से घृषा देविता जब मैं ने देखा कि वे स्समाचार की सञ्चाई पर ष्टू अथया दें हा था। ३। परन्तु तीतस भी जी मेरे सीधे नहीं चलते हैं तब मैं ने सभी के साम्नी पितर संग्रा घा यद्यिष यूनानी घा तीभी उस के खतना से कहा कि जी तू यिष्ट्रदी दीकी अन्यदेशियों की रीति पर चलता है शौर यिटूदीय मत पर नहीं ता तृ ग्रान्यदेशियों की यिहूदीय मत पर क्यों चलाता है। १५। इस जा जन्म के पिटूदी हैं थीर अन्य-देशियों में के पापी लोग नहीं ॥ १६ । यह जानके कि मनुष्य व्यवस्था के कर्मी से नहीं पर केवल योश खीए के विकास के द्वारा से धर्मी ठहराया जाता है इस ने भी स्त्रीष्ट योशु पर विक्वास किया कि इस

कोई प्राची धर्मी नही ठहराया जायगा ॥ १९ । यस्तु यदि कीष्ठ में धर्मी ठहराये जाने का यन करने से हम आप भी पापी ठहरे ती क्या खीष्ट पाप का सेवक है . ऐसा न हो ॥ १८ । क्योंकि जी वस्तु में ने शिराई घी यदि उसी की फिर बनाता हू तो अपने पर प्रमाण देता हूं कि अपराधी हूं ॥ १९ । में तो व्यवस्था के हारा से व्यवस्था के लिये मरा कि ईच्चर के लिये जीक ॥ २० । में खीष्ट के स्वा का का में याप नहीं पर खीष्ट मुक्त में जीता है और में अरोर में आब जी जीता हूं तो के प्रार किया और में अरोर में आब जी जीता हूं जिस ने मुक्त प्यार किया और में शिक्य से जीता हूं जिस ने मुक्त प्यार किया और मेरे लिये अपने की सेंग दिया ॥ २१ । में ईच्चर के प्रमुख की व्यर्थ नहीं करता हू क्योंकि यदि व्यवस्था के हारा से धर्म दीता है तो खीष्ट अकारक मुखा॥

निर्वृद्धि गलातियो किस ने तुम्हें मोष्ट्र लिया है कि तुम लोगा सत्य की न माना जिन के आगे योग्न कोष्ट क्रूण पर चढाया पृथा साक्षात तुम्हारे बीच मे प्रगट किया गया ॥ रे। मैं तुम से केवल यही सुनने चाहता हू कि तुम ने आत्मा की क्या व्यवस्था के कम्मी की हेतु से अथवा विश्वास के समाचार के हेतु से पाया ॥ ३। क्या तुम ऐसे निर्वृद्धि हो . क्या आत्मा से आरंम करके तुम खब शरीर से सिंह किये जाते हो ॥ ४। क्या तुन ने इतना दुख वृथा उठाया . जी ऐसा ठदरें कि वृथा ही उठाया ॥

प्। जो तुम्हें श्रात्मा दान करता श्रीर तुम्हों में श्राह्मवर्ध कर्मी करवाता है से क्या व्यवस्था के कर्मी के हेतु से श्राध्वा विश्वास के समाचार के हेतु से ऐसा करता है। ६। जैसे इब्राहीम ने ईश्वर का विश्वास किया श्रीर यह उस के लिये धर्म गिना गया। ९। से। यह जाने। कि जो विश्वास के श्रावतम्त्री है से इब्राहीम के सन्तान है। ६। फिर ईश्वर जो विश्वास से श्रान्यदेशियों की धर्मी ठहराता है यह बात श्रामें से देखके धर्मपुम्तक ने इब्राहीम की श्रामी है समस्तान स्वास्त्र कि श्रामें समस्तान स्वास्त्र के

सब देशों के लाग बाशीस पार्थेंगे ॥ ए । से वे की विश्वास के बावलम्बी हैं विश्वासी इवाहीम के संग बाशीस पाते हैं ॥

१० । क्योंकि जितने लेगा व्यवस्था के कर्मी के भवलम्बी है वे सब सापबश है क्योंकि लिखा है हर एक जन जो व्यवस्था के पुस्तक में लिखी हुई सब बातें पालन करने की उन में बना नहीं रहता है सांपित है ॥ १९। परम्तु व्यवस्था के द्वारा से ईश्वर के यहां कोई नहीं धर्मी ठहरता है यह बात प्राठ ई क्योकि बिक्यास से धर्मी जन जीयेगा ॥ १२ । पर व्यवस्था विश्वास संबन्धी नहीं है, परन्तु जी मनुष्य यद खाते पालन करे से उन से कीयेगा ॥ ९३। स्त्रीष्ट्रने दाम देके इसे व्यवस्था के साप से बुडाया कि वह इसारे लिये छापित सना क्योंकि लिखा है घर एक जन जा काठ पर लटकाया जाता है शाषित है। १४। यह इस लिये हुआ कि इत्रा-हीम की आशीय कीष्ट्र यीशु में अन्यदेशियों पर पहुंचे थीर कि जो कुछ श्रात्मा के विषय में प्रतिचा किया गया से विद्वास के द्वारा से इसे मिले ॥

१५। ये माइगा में मनुष्य की रीति पर कहता हू कि मनुष्य के नियम की भी जी हुठ किया गया है कोई ठाल नहीं देता है श्रीर न उस में मिला देता है। १६। फिर प्रतिश्वारं इल्लाहीम की श्रीर उस के बंध की दिई गई- - वह नहीं कहता है बंधों की जीस वहतों के विषय में परन्तु जीसे रक की विषय में श्रीर तिरे बंध की . सेई खीए है। १९। पर में यह कहता हू कि जी नियम ईख्वर ने खीए के लिये आगे से हुठ किया था उस की व्यवस्था की नियम मातिश्वा की ह्या की सार मी तीस वरस पीड़े हुई नहीं उठा देती है रेसा कि प्रतिश्वा की व्यवस्था से होता है तो फिर प्रतिश्वा से नहीं है . परन्तु ईख्वर ने उसे इल्लाहीम की प्रतिश्वा से हारा से दिया है।

प्रियं के प्रिक्र के विश्वास से अन्यदेशियों की धर्मी विश्व जिस की प्रतिश्चा दि है गई भी न आया तब ठिंदाता है यह बात आगे से देखके धर्मपुन्तक ने लें अपराधों के कारण वह भी दिई गई श्रीर वह इताहीम की आगे से सुसमाचार सुनाया कि तुक में दूतीं के द्वारा मध्यस्य के हाथ में निश्यण किई

प्रतिचाओं के बिन्तु है. ऐसा न देा क्वोंकि यदि ऐसी व्यवस्था दिई जाती कि जिलाने सकती ती निश्चय करके धर्म व्यवस्था से होता ॥ २२ । परन्तु धर्मापुस्तक ने सभी की पाप तले बन्द कर रता इस लिये कि योशु खीष्ट के विश्वास का फल विस की प्रतिचा किई गई विश्वास करनेहारी की दिया जावे ॥ २३। परन्तु विश्वास के श्राने के पहिले इस विश्वास के लिये जा प्रगट होने पर घा व्यवस्था के पटरे में बन्द किये दुर रहते घे ॥ २४। सी व्यवस्था इमारी शिक्क दुई है कि स्त्रीष्ट ली यहुवाव जिस्तें एम विक्रास से धर्मी ठहराये जावे॥

२५ । परन्तु विश्वास की या चुका है ती स्रव एम शिक्षक के वश में नहीं है ॥ नहीं । क्योंकि कीष्ट योशु पर विश्वास करने के द्वारा से तुम सब ईश्वर के सन्तान हो ॥ २९। क्योंकि, बितर्ना ने स्त्रीष्ट मे वयतिसमा लिया उन्दे। ने खीष्ट का पहिन लिया। २८। उस में न यिटूटी न यूनानी है उस में नदास न निर्वध है उस में नर हों नारो नहीं है क्योंकि तुम सब खीष्ट्र यीशु में एक दें। ॥ २९ । पर जी तुम खोष्ट के दे। तो इब्राहीम के धंग ग्रीर प्रतिचा के अनुसार अधिकारी दे।॥

है प्र मैं कहता हू कि श्रीधकारी जब सा बासक है तब सो यदािप स्व वस्तुको का स्वामी है तीभी दार से कुछ भिन्न नहीं है। १। परन्तु पिता के ठदराये दुर समय लें रक्कों स्नार भरडारियों के वश मे है। ३ । वैसे ही इस भी जब वालक घे तब ससार की प्रादिशिका के बग्र में दास बने हुए थे॥ 🞖 । परन्तु जब समय की पूर्णता पहुंची तय ईश्वर ने अपने पुत्र की भेजा जो स्त्री से जन्मा ग्रीर व्यवस्था के वश मे उत्पन्न हुया ॥ ५। इस लिये कि दाम देके उन्हें जो व्यवस्था के बार्य में है हुड़ावे जिस्ते लेपालकों का पद हमें मुर्फे सदेद होता है। मिलं ॥ ६ । श्रीर तुम जी पुत्र ही इस कारस ईक्टर ने

गर्द ॥ २०। मध्यस्य एक का नहीं द्याता है परन्तु । पुकारता है तुम्हारे दृदय में भेजा है ॥ ९। से तू ईश्वर एक है ॥ २१। तो क्या व्यवस्था ईश्वर की अब दास नहीं परन्तु पुत्र है ख्रीर यदि पुत्र है तो स्रोष्ट के द्वारा से ईश्वर का श्राधिकारी भी है।

८। भला तब ते। तुम ईश्वर की न जानके उन्ही के दास घे जा स्त्रभाव से ईश्वर नहीं है॥ ए। परन्तु श्रव तुम ईश्वर के। जानके पर श्रीर भी ईश्वर ये जाने जाको क्योंकर फिर उस दुर्ध्यल श्रीर फल-द्दीन क्रादिश्चिमा की स्रोर सुद फेरते देा जिस के सुम फिर नये सिर से दास दुखाँ चाहते हो ॥ १०। सुम दिनों थ्रा मासों थ्रा समया था बरसों का मानते दे। ॥ ११। में तुम्हारे विषय में डरता हूं कि प्या जाने में ने वृषा सुम्हारे लिये परिश्रम किया है। १२। हे भाषयों में तुम से विन्ती करता हू तुम मेरे यमान दे। जायो क्योंकि में भी तुम्दारे समान दुया हू. तुम से मेरी कुछ छानि नहीं दुई॥ १३। पर तुम जानते हा कि पहिले में ने शरीर को दुर्ध्वलता के कारण तुम्हे सुसमाचार सुनाया॥ १४ । श्रीर मेरी परीक्षा की जी मेरे अरीर में भी तुम ने तुच्छ नहीं जाना न घिन्न किया परन्तु जैसे डेश्टर के दूत की जैसे कीष्ट्र योश को तैसे ही मुक्त की ग्रदश किया। १५। तो वद तुम्हारी धन्यता कैंशी थी . क्यों कि में सुमदारा साक्षों हूं कि जो दे। सकता तो तुम अपनी श्रपना श्रांखें निकालके मुक्त की देते॥ १६। सा क्या तुम से सत्य खोलने स मै तुम्हारा बैरो हुआ ष्ट्र॥ १९ । वे भली रोति से तुम्हारे श्रामिलायो नहीं द्दीते हैं परन्तु तुम्हें निकलवाया चाहते हैं जिस्ते तुम उन के श्रामिलायो दीखो॥ १८। पर श्रच्छा दी क भली वाम में तुम्दारी श्रीभंजाया जिस समय मे तुम्दारे सग रष्ट्र केवल उसी समय किई जाय सा नही परन्तु सदा किई जाय ॥ १९ । दे मेरे बालकी जिन के लिये जब लीं तुम्हे। में खीष्ट का बप न बन जाय तब लों में फिर प्रसव की सी पोड़ उठाता टू॥ २०। में चाइता कि श्रव तुम्हारे स्था देवता थीर अपनी वीली घदलता क्योंकि तुम्हारे विषय में

२१। तुम के। व्यवस्था के वश मे हुआ चाइते श्रपने पुत्र के श्रात्मा की जो है प्रक्रा श्रामात् है पिता है। मुक्त से कहा क्या तुम व्यवस्था की नही सुनते

के द्वारा से जम्मा ॥ २४। यह वाते दृष्टान्त के लिये प्रेम के द्वारा से कार्यकारी देशता है ॥ कही जाती है क्योंकि यह स्तियां दे। नियम है एक लढ़के खार भी बहुत है ॥ २८। पर हे भाइया हम की कार्ट डालते ॥ लाग इसहाक को रोति पर प्रतिचा के सन्तान है। २९। परन्तु जैसा उस समय में जो श्ररीर की प्रमु-सार जनमा सो उस को जो आत्मा के अनुसार जनमा पुत्र को निकाल दे क्योंकि दासी का पुत्र निर्वध स्त्री के पुत्र के स्गार्वाधकारी न द्वागा॥ ३१। सा हे भाइयों इस दासी के नहीं परन्तु निर्वध स्त्री के सन्तान है॥

प् मी चस निर्वधता में जिस करके खीष्ट में इमें निर्वध किया है दूढ़ रहे। श्रीर दासत्व के ज़ूर में किर मत बाते जाश्रों॥ २। देखा में पावल तुम से कहता हू कि जो तुम्हारा खतना किया जाय ती क्षीष्ट से तुम्हें जुड़ लाभ न होगा ॥ ३ । फिर भी में साही दें हर एक मनुष्य से विस का खतगा किया जाता है कहता हू कि सारी व्यवस्था के। पूरी करना उस की ग्रवश्य है। ४।

दे। ॥ २२। वयोकि लिखा है कि स्त्राहीम के दे। प्रतित हुए दे। ॥ ५। क्योंकि प्रतित स्नास्त्र स्नात्मा से हम पुत्र हुए एक तो दासी से कीर एक तो निर्वध स्त्री लोग विष्टास से धर्म की आधा की वाट जादते से ॥ २३ । परन्तु की दासी से हुआ से धरीर के दि॥ ६ । क्यों कि खीष्ट यीशु में न खतना न खतना-श्रनुसार जन्मा ,पर जो निर्वध स्त्री स दुत्रा से प्रतिचा दीन होना कुरू काम श्राता है परन्तु विश्वास जो

9। तुम मली रीति से दै। इते थे . किस ने तुम्हें तो सीनई पर्छात से जी दास दोने के लिये लड़के रीका कि सत्य की न माना ॥ ८। यद मनावना जनता है सोई हाजिरा है ॥ २४ । क्योंकि हाजिरा तुम्हारे युलानेहारे की ग्रार से नहीं है ॥ ९ । भ्राहा का अर्थ अरब में सीनई पर्व्यत है और बह यिक सा खमीर सारे पिएड की खमीर कर डासता है। श्रलीम के तुत्य जो श्रष्ठ है गिर्ना जाती है और √०। मैं प्रमुपर तुम्हारे विषय में भरीसा रखता हू श्रपने वालको समेत दासी दोती है ॥ २६ । परन्तु कि तुम्दारी कोई दूसरी मित न दोती पर जो तुम्हें जपर की पिरुशलीम निर्वेध है श्रीर वह इस सभी व्याकुल करता है कीई ही ,वह इस का दस्छ की माता है ॥ २५ । क्योंकि लिखा है दे वाम जी भागेगा ॥ ११ । पर दे भाइया जी में ग्रव भी खतने नहीं जनती है प्रानिन्दत है। तू जा प्रस्व की पीड का उपदेश करता हू तो क्यो फिर सताया जाता नहीं उठाती है जन्ने शब्द से पुकार क्योंकि जिस हू. तब क्रूश की ठोकर तो जाती रही। १२। में स्त्री की स्वामी है उस के लड़कों से धनाथ के चाहता हू कि जो तुम्हें गड़बड़ाते है सा श्रपने ही

१३ । क्योंकि हे भाइया सुम लाग निर्मध दाने की युलाये गये केवल इस निर्वधता से शरीर के लिये गो। मत पक्षको परन्तु प्रेम से एक दूसरे के दास सताता था वैसा ही प्रव भी होता है ॥ ३०। परन्तु वना ॥ १४। क्योंकि सारी व्यवस्था रक ही वात धार्मपुस्तक क्या कहता है . दासी की और उस के मि पूरी होती है अर्थात् इस में कि तू अपने पड़ेासी को अपने समान प्रेम कर ॥ १५ । परन्तु जो तुम एक दूसरे की दांत से काटी थी सा जावी ती चै।कस रहे। कि एक दूसरे से नाथ न किये जाये। ॥ १६। पर में कदता ष्ट्र स्नात्मा के अनुसार चला ता तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे॥ १७। क्योंकि श्ररीर की लालसा श्रीत्मा के विक्त थीर श्रास्मा की शरीर के विक्त होती है क्रीर ये देनों परस्पर विरोध करते है इस लिये कि तुम जो करने चाद्दी उसे करने न पार्था॥ १८। परन्तु, जेा तुम ग्रात्मा के चलाये चलते है। ता व्यवस्था के वश में नहीं हो ॥ १९ । शरोर के कर्मा प्रगट है से। ये है परस्त्रीगमन व्यक्तिचार श्रशुद्धता व्यवस्था को पूरी करना उस की ग्रवश्य है ॥ ४। लुचपन ॥ २०। मूर्तिपूका टीना थे। नाना भांति के तुम में से को को व्यवस्था के ग्रनुसार धर्मी ठहराये ग्रुगुता वैर ईपी क्रीध विवाद विरोध कुपंथ ॥ २९। बाते हा सा स्त्रीष्ट्र से अष्ट हुए हा . तुम अनुग्रह से डाड नरहिसा मतवालपन छा लीला क्रीड़ा स्नीर

कहा था कि ऐसे ऐसे काम करनेहारे ईश्वर के राज्य के श्रधिकारी न घेंगे॥ २२। परन्तु श्रात्मा का फल यद दै प्रेम श्रानन्द मिलाप धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्ता थी। स्यम ॥ २३ । कोई व्यवस्था रेसे रेसे कामा के विषद्व नहीं है ॥ २४ । जा सीप्र के लोग है उन्हों ने भरीर की उस के रागी खीर ग्रभिलायों समेत क्र्य पर चढाया है॥ २५। जो हम श्रात्मा के श्रनुसार जीते है तो श्रात्मा के श्रनुसार चले भी ॥ २६ । एम घमण्डी न द्वा जाव जा गक दूसरे की होई थीर एक दूसरे से डाए करें॥

कि साइया यदि मनुष्य किसी अपराध में पकडा भी जाव ताभी तुम जी श्रात्मिक हो नम्रता स्युक्त श्रात्मा से ऐसे मनुष्य की सुधारा खार तू श्रपने का देख रख कि तू भी परीका म न पडे॥ 🗟। स्क दूसरे के भार उठाक्री कीर इस रोति से स्रोष्ट्रको व्यवस्था की पूरी करे।॥ ३। क्योंकि यदि कोई जा क्रुड नदी है समभता है कि मै कुछ हूती श्रापने की घोखा देता है। 🞖 । परन्तु इर एक जन अपने काम की जीचे छीर तय दूसरे के विषय में नहीं पर केवल अपने विषय में उस की यहाई करने की जगह छागी ॥ ५ । क्योंकि प्टर एक जन ग्रपना हो वाभ उठावेगा॥ ६। जा वचन को ग्रिका पाता है से। समस्त ब्रच्छी वस्तुक्री में चियानेदारे की चदायता करे ॥ ७ । धोखा मत खाय्रो इंग्वर मे ठट्टा नहीं किया जाता है क्वोंकि मनुष्य जो कुछ घोता है उस का लघेगा भी ॥ 🗀 ।

इन को ऐसे थ्रीर खीर कर्मा. इन को विषय में मे बोकि जो खपने गरीर के लिये वाता है सा गरीर तुम की आगे से कहता हू जैसा में ने आगे भी से विनाश लवेगा परन्तु जी आतमा के लिये विता है से श्रात्मा से श्रनन्त जीवन लवेगा ॥ ९। पर सकर्मा करने में इम कातर न दोवें क्योंकि जो हमारा वल न घटे तो ठीक समय मे सवेगे॥ १०। इस लिये जैसा हमे श्रवसर मिलता है हम सब लेगों से पर निज करके विश्वास के घराने से भलाई करें॥

> ११। देखे। में ने कैसी बड़ी पत्री तुम्दारे पास श्रपने दाथ से लिखी है। १२। जितने लोग शरीर में प्रच्छा रूप दिखाने चारते है वे ही तुम्हारे खतना किये जाने की दृढ याचा देते है केवल इसी लिये कि वे खीष्ट के क्रूण के कारण स्ताये न जावे।। १३। क्योंकि व भी जिन का खतना किया जाता है ग्राप व्यवस्था को पालन नही करते हैं परन्तु तुम्हारे खतना किये जाने की इच्छा इस लिये करते हैं कि तुम्हारे ग्ररीर के विषय में वहाई करें॥ १४। पर मुंभ से ऐसा न दोवे कि किसी ग्रीर वात के विप्रय में बहाई कर केवल हमारे प्रभु योश खोष्ट के क्रुश के विषय में जिस के द्वारा से जगत मेरे लेखे क्रूंग पर चकुाया गया है श्रीर मै जगत के लेखे॥ १५। क्योंकि क्षीष्ट्र यीशु में न खतना न खतना हीन होना क्कुछ है परन्तु नई सृष्टि॥ १६ । श्रीर जितने लोग इस विधि से चलेंगे उन्हों पर श्रीर ईश्वर के इसा-येली लेगा पर कल्याया थ्रीर दया दीवे॥ १७। श्रव तो को ई मुभे दुरान देवे क्यों कि मै प्रभु यीशु के चिन्द ग्रपन देह में लिये फिरता हू॥ १८। हे भाइया हमारे प्रभु योशु कीष्ट का श्रनुग्रह तुम्हारे श्रात्मा की यग देवि । श्रामीन ॥

## इफिसियों का पावल प्रेरित की पत्री।

रे पावल को ईक्टर की इच्छा से योगु खोष्ट का प्रेरित है उन पवित्र श्रीर खोष्ट योगु में विश्वासी लोगों की की होफस में हैं॥ २। तुम्हें हमारे पिता ईक्टर ग्रीर प्रमु योगु खोष्ट से यनुग्रह ग्रीर श्रांति मिले॥

३। इमारे प्रभु योग्रु खीष्ट के पिता ईप्रवर का धन्यवाद द्वाय जिस ने खीष्ट में दमा की स्वर्गीय स्थाने। में सब प्रकार की खात्मिक खाशीस से खाशीस दिई है ॥ 🞖 । जैसा उस ने उस में जगत की उत्पति के श्राती इसे चुन लिया कि इस प्रेस से उस के सन्तुख पवित्र था निर्दीप हावे ॥ ५। श्रीर ग्रपनी इच्छा की सुमति के अनुसार इमे आगे से ठइराया कि योश् कीष्ट के द्वारा से इस उस के लेपालक हो वि ॥ ६ । इस लिये कि उस के अनुग्रह की माहिमा की स्तुति किई जाय जिस करके उस ने इमे उस प्यारे मे ख़नुग्रह पात्र किया ॥ ९ । जिस मे उस के स्रोष्ट्र के द्वारा से इमें उद्घार अर्थात् अपराधी का मोचन ईंग्छर के अनुग्रह के धन के अनुसार मिलता है ॥ 🗀 । श्रीर उस ने समस्त ज्ञान श्री युद्धि सहित इस पर यद अनुग्रद अधिकाई से किया। ए। कि उस ने अपनी इच्छा का भेद अपनी उस सुमित के श्रनुसार इमे बताया जा उस ने समया की पूर्यता का कार्य्य निवाइने निमित्त अपूर्ने में ठानी थी। १०। अर्थात् कि की कुछ स्वर्ग में है श्रीर की कुछ पृंचिवी पर है सब कुछ वह खीष्ट में सग्रह करेगा ॥ १९। दा उसी में जिस में इस उसी की मनसा से ना अपनी इच्छा को मत की अनुसार सब कार्य करता दे ग्रागे से ठइराये जाके ग्राधिकार के लिये चुने सये भी ॥ १२। इस लिये कि उस की महिमा को स्तुति ५मार द्वारा से किई जाय जिन्दा ने ग्रागे प्रीष्ट पर भरासा रखा था ॥ १३ । जिस पर तुम ने

चार सुनने भरोसा रखा श्रीर जिस में तुम ने ब्रिज्वास करको प्रतिन्ना के खात्मा स्त्रर्थात् पवित्र स्नात्मा की क्राप भी पाई॥ १४। जो मोल लिय हुस्रो के उद्घार लो हमारे श्रीधकार का व्याना है इस कारण कि ईज्वर की महिमा की म्होत किई जाय॥

१५। इस कारण से में भी प्रभु यीश पर जा विश्वांस श्रीर सब पांचत्र लेगो। से जो प्रेम तुम्ही में दै इन का समाचार सुनके॥ १६ । तुम्हारे लिये घन्य मानना नही क्रोडता हू ग्रीर श्रपनो प्रार्थनान्त्रों मे तुर्न्हें स्मरण करता हूँ॥ १९। कि इमारे प्रभु योशु खीष्ट का ईंग्टर की तेजस्त्री पिता है सुम्हें प्रपनी पद्यान में ज्ञान थ्री प्रकाश का श्रात्मा देवे॥ १८। श्रीर तुम्दारे मन के नेत्र प्रकाशित होवें जिस्ते तुम जाना कि उस की युलाइट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उस की ग्राधिकार की महिमा का धन क्या है॥ १९। श्रीर हमारी श्रीर जी विश्वास करते हैं उस के सामर्थ्य की ग्रत्यन्त प्रधिकार वया है॥ २०। सिर्इ उस की शक्ति के प्रभाव के उसी कार्य्य के श्रनुसार है जो उस ने खीष्ट्र के विषय मे किया कि उस की मृतकों में से उठाया ॥ २१। श्रीर स्वर्शीय स्थानी में समस्त प्रधानता थीर खाँधकार छीर पराक्रम श्रीर प्रभुता के जयर श्रीर दर रक नाम के ऊपर जी न केवल इस लोक मे परन्तु पर-लेक में भी लिया जाता है ग्रपने दहिने हाथ वैठाया॥ २२। श्रीर सब कुछ उस के चरखा के नीचे श्रधीन किया थीर उसे मण्डली की सब वस्तुश्री पर सिर बना करके दिया ॥ २३ । जो मक्डली उस का देव वै अर्थात् उस की जो सभी में सब कुछ भरता है भरपूरी है॥

की स्तुति ६सारे द्वारा से किई जाय जिन्दा ने स्नागे रे किही भी ईश्वर ने जिलाया जा स्नप-फीष्ट पर अरोसा रखा था ॥ १३ । जिस पर तुम ने भी सत्यता का बचन स्नर्थात् स्नपने त्राय का सुसमा- थे ॥ २ । जिन पापी में तुम स्नागे इस संसार की

इस्न थीर उस के पुत्रों ने अपने अपने दाघ पाप-व्यक्तिवाले विकंदे के सिर पर टेके॥ १५। तब वह व्यक्ति किया गया थै।र मूसा ने सोष्ट्र की लेकर उंगली से वेदी के चारी सींगी पर लगाकर पावन किया थीर लोड़ की वेदों के पाये पर उच्छेल दिया थीर उस को लिये प्रायश्चित करके उस की पवित्र किया। १६। थीर मूसा ने धान्तरियों पर की सद्य सरबी थीर कलेने पर की किह्नी थीर चरवी समेत दोनी गुर्दी को लेकर वेदी पर जलाया ॥ १९ । खीर बक्ट हे में से जो कुछ रह गया उस की वर्षात् गीवर समेत **उस की**, खाल और मांस की उस ने कावनी से खाइर स्राग में जलाया जैसे कि यद्दावा ने मूसा की षाचा विर्दे घो ॥ १८। फिर घर दीमवलियाले मेठे की। समीय से गया थीर घादन थीर उस की पुत्री ने श्रापने श्रापने द्वार्घ मेठे के बिर पर टेके॥ १९ । तद षद्य व्यक्ति किया गया श्रीर सूमा ने उस का ले। छू वेदी पर चारी खोर किस्ता॥ २०। तव मेठा टुकड़े ष्टुकडे किया गया थीर मुखा ने सिर थीर चरशे समेत टुकडों क्री जलाया॥ २००१ तत्र ग्रन्तरियां ग्रीर पांव जल से धोये गये थीर मुसा ने सम्पूर्ण मेठे की वेदी पर जलाया थार घष्ट सुखदायक सुग्रध देनेदारा द्वामखिल श्रीर यद्दावा के लिये दव्य दे। गया जैसे कि यद्दोवार्ने सूसाकी स्नाज्ञादिई घी॥ २२। फिर वह दूसरे में डे की जी सस्कारवाला मेठ़ा घा समीप ले गया थीर दायन थीर उस के पुत्री ने अपने क्रपने द्वाध मेळे के सिर पर टेके॥ २३ । तब वह विल किया गया थीर मूसाने उस की लाहू में से कुछ लेकर द्वादन के दिएने कान के चिरे पर श्रीर उस के दिहेने हाथ थैर दिहेने पांच के ग्रंगूठी पर लगाया ॥ २८। ग्रीर वह दायन के पुत्रों की समीप ले गया ग्रीर से हु मे से कुछ एक एक के दिएने कान के सिरे पर थीर दक्ति हाल थीर दक्ति पांच के थंगूठी पर लगाया श्रीर मूचा ने लाष्ट्र का वेदी पर चारी श्रीर किंदल, ह ३६ । श्रीर उसे ने चरबी श्रीर माठी पूछ थीर श्रम्तरियां परभ्की स्वयं चरकी थीर कलेके पर की मिल्ली और ।चरबी समेत दोनों ।गुर्दे और

·वह पापविश्वाले विवह - को समीप से गया श्रीर । दिवमी जांघ ये सब सेकर व्यलगा रक्खे, २ई । यीर श्रक्षमीरी राटी की टोकरी जी यदेग्या के आगे धरी थी उस में से ग्या राटी ख्रीर तेल से सने पुर मैदे का एक फुलका थार एक पपडी लेकर चरडी श्रीर टरिनी जांच पर रख दिई, २०। श्रीर मे चारी वन्तुरं दादन फ्रीर उस के पुत्री के दाघी पर धर दिई ग्रीर दिलाई हुई भेट दोने के लिये यदीवा के आगी दिलवाई ॥ २८ । श्रीर मूखा ने इन की चन के दाची पर से लेकर देदी पर देमबलि से कपर चलाया घट सुखदायक सुग्रध देनेदारी संस्कार-वाली भेट श्रीर यहावा के लिये इच्च हुआा॥ २०। तव मुसा ने काली की लेकर दिलाई हुई मेंट डाने के लिये यदावा के व्यागे दिलाया श्रीर संस्कारवाले में है में में मुसा का भाग यही ठहरा ही से कि यहावा ने मूचा को श्राचा दिई घी॥ ३०। श्रीर मूचा ने अभिषेक के तेल थीर बेदी पर के लाह दोनी से से मुक मुक लेफर दायन श्रीर उस के वस्त्री पर श्रीर उस के पुत्रों श्रीर उन के घस्त्री पर भी किडका थीर उस ने बस्त्री समेत दारन की छीर बस्त्री समेत उस को पुत्रों की भी पवित्र किया ॥ इ९ । श्रीर मूसा ने दास्त श्रीर उस के पुत्री से कहा मांस के। मिलाप-वाले त्यू के द्वार पर सिकाख्री खीर उस राटी समेत जी संस्कारयाली टीकरी में है यहीं खाखा जैसे मे ने खात्ता दिई कि दास्न ग्रीर उस के पुत्र उसे खारं ॥ इर । श्रीर मांच श्रीर रेाटी में से जो यथा रहे उसे थ्राम में जलाना ॥ ३३ । श्रीर जब सी तुम्हारे सस्कार को दिन पूरे न दें। तय लें। अर्थात् सात दिन लें। मिलापवाले तयू के द्वार के बाहर न जाना को कि वद सात दिन सें तुम्दारा संस्कार करता रहेगा ॥ ३४। जैसे प्राज किया गया वैसे ही यद्यावा ने करने की स्राचा दिई है कि सुम्दारा प्रायश्चित किया नाए॥ ३५। से सुम मिलापयाले तंयू के द्वार पर सात दिन लों दिन रात ठदरकी यहाया की आचा को मानते रही न ही कि मर जायी क्योंकि ऐसी थाचा मुक्ते दिई गई है। ३६। यद्याया की इन्हीं यव याचायों के यनुसार के। उस ने मूसा के द्वारा दिई घी दादन श्रीर उस के पुत्री ने किया।॥

रीति के अनुसार हां आकाश के अधिकार के अर्थात्। शत्रुता की क्रूश पर नाश करके उस क्रूश के द्वारा उस आत्मा के अध्यक्ष के अनुसार चले जो आत्मा दोनो की एक देह में ईश्वर से मिलावे॥ १९। श्रीर श्रव भी श्राचा लघन करमेहारी से कार्य करवाता है॥ 🗦 । जिन के बीच में हम सब भी खागे शरीर श्रीर भावनाया की इच्छार पूरी करते दुर अपने शरीर के श्रीभलायों की चाल चले श्रीर श्रीर लागों के समान स्त्रभाव ही से क्रोध के सन्तान घे॥ ४। परन्तु ईश्वर ने जो दया के धन का धनी है अपने उस यह प्रेम की कारण जिस करके उस ने इम से प्रेम किया॥ ५ । जब हम अपराधों के कारण मृतक चे तब ही हमें स्त्रीष्ट के संग्र जिलाया कि अनुग्रह से सुन्दारा त्राम हुआ है॥ ६। भीर संग्र ही उठाया ग्रीर खीष्ट यीश में संग ही स्त्रर्गीय स्थाना में वैठाया॥ ६। इस लिये कि खीष्ट यीशु में इम पर कुपा करने से घर ग्रानेदारे समयों से अपने श्रनुग्रह का श्रत्यन्त धन दिखावे ॥ ६। क्योकि श्रनुग्रह से विश्वास के द्वारा तुम्दारा त्राण दुवा दे थै। र यह तुम्दारी स्रोर से नहीं हुस्रा ईश्वर का दान है। ए। यद कर्मी से नहीं दुष्रा न दी कि कोई घमंड करे॥ १०। क्योंकि इम उस के बनाये हुए है जो स्त्रीष्ट्र मीशू में श्रच्छे कार्मी के लिये मुले गये जिन्हे र्इक्टर ने स्रागे से ठएराया कि इस उन में चले॥

१९। इस लिये स्मरण करी कि पूर्व्य समय मे तुम जा शरीर में अन्यदेशी हा श्रीर जो लोग शरीर में घाष के किये हुए दातने से खतनावासे कदावते दै उन से खतनाष्टीन कहे जाते दे। । १२ । तुम लेगा उस समय में योष्ट से खलग ये ख़ौर इसायेल की प्रजा के पद से नियारे किये दुर घे श्रीर प्रतिज्ञा के नियमा को भागी न भे श्रीर जगत से श्राभाष्टीन क्रीर ईक्टररित थे॥ १३। पर खट ता खीष्ट्र योशु मं तुम जो स्रागे दूर घे स्त्रीष्ट के लेाहू के द्वारा निकट किये गये हा ॥ १४ । क्योंकि वही हमारा मिलाप है जिस ने दोने। को ग्का किया श्रीर स्काब की

**उस ने ग्राको सुम्दे जो दूर** थे थीर उन्हे जो निकट ये मिलाप का सुसमाचार सुनाया ॥ १८ । स्रोकि उस के द्वारा इस दोनों की एक खात्मा में पिता को पास पहुंचने का अधिकार मिलता है॥ १९।। इस लिये तुम श्रव जपरी श्रीर विदेशी नहीं हा परन्तु पवित्र लोगों के संगीं पुरवासी ख्रीर ईश्वर के घराने के हो ॥ २०। थ्रीर प्रेरितों थ्री भविष्यद्वक्ताओं की नेव्र पर निर्माण किये गये हो जिस की कीने का पत्थर योशु स्त्रीष्ट स्नाप ही है ॥ २१ । जिस में सारी रचना एक सम जुटके प्रभु में पवित्र मन्दिर वनती जाती है ॥ २२। जिस में तुम भी खात्मा के द्वारा ईश्वर का वासा दीने की एक एग निर्माण किये जाते दे।॥

३. इसी के कारण में पावल जा तुम ग्रन्यदेशिया के लिये खीष्ट यीशु के कारण बधुया हू॥ २। जी कि ईश्वर का जे ष्यनुग्रह तुम्हारे लिये मुभे दिया गया उस को भडारी-पन का समाचार तुम ने सुना॥ ३ । प्रार्थात् कि प्रकाश से उस ने मुक्ते भेद वताया जैसा में आगो सक्षेप करके लिख चुका हू॥ ४। जिस से तुम जब पढ़ें। तब खीष्ट के भेद में मेरा चान ब्रम सकते हो। ५। जो भेद थ्रीर थ्रीर समयो में मनुष्यों के सन्ताना का ऐसा नही बताया गया था जैसा खब वह खात्मा में ईग्वर के पवित्र प्रेरिता श्री भविष्यद्वक्ताश्री पर प्रगट किया गया है ॥ ६ । स्रर्थात् कि स्त्रीष्ट में सुसमाचार के द्वारा से श्रन्यदेशी लेगा संगी श्रधि-कारी थीर एक ही देह के थीर ईश्वर को प्रतिज्ञा के सभागी हैं॥ ७। श्रीर में ईश्वर के श्रनुग्रह के दान के अनुसार जो मुझे उस के सामर्थ्य के कार्य के श्रनुसार दिया गया उस सुसमाचार का सेवक दुग्रा ॥ ८ । मुभे जो सव पवित्र लोगों में से ग्रांत विचली भीति गिराई ॥ ९५ । ग्रीर घिधि संबन्धी होटे से भी होटा टू यद श्रनुग्रद दिया गया कि मैं श्राजाश्रों की व्यवस्था की लाप करके श्रपने शरीर श्रन्यदेशिया में खीष्ट के श्राम्य धन का सुसमाचार में शत्रुता मिटा दिई जिम्ते घर श्रपने मे देा से एक प्रचार कर्ष ॥ ९ । श्रीर सभी पर प्रकाशित क्रिक नया पुरुष उत्पन्न करके मिलाप करे ॥ १६ । ग्रीर उस भेद का निवाहना यया है जो ईश्वर में श्राहि

से गुप्त था जिस ने योशु खोष्ठ के द्वारा सब कुछ मृजा ॥ १०। इस लिये कि अब स्थापि स्थानों में के प्रधानों और अधिकारियों पर मण्डली के द्वारा से ईश्वर की नाना प्रकार की ख़िद्ध प्रग्नट कि ई जाय ॥ ११। उस सनातन इच्छा के खनुसार जो उस ने खोष्ठ योशु इमारे प्रभु में पूरी किई ॥ १२। जिस में इमें। की साइस और निश्चय से निकट खाने का याधि कार उस के बिश्वास के द्वारा से मिलते हैं ॥ १३। इस लिये में बिन्ती करता हू कि जो अनेक क्रेंग सुम्हारे लिये मुभे द्वाते हैं इन में कातर न द्वायों कि यह सुम्हारा आदर है ॥

१४। में इसी के कारण इसारे प्रभु पीणु खीष्ट्र के पिता के खारो अपने घुटने टेकता हू ॥ १५। जिस से क्या स्वर्गा में क्या पृथियी पर सारे घराने का नाम रखा जाता है ॥ १६। कि वह तुम्हें अपनी महिमा के धन के खनुसार यह देवे कि तुम उस के खात्मा के द्वारा से खपने मीतरी मनुष्यत्व में सामध्ये पाके वलवन्त दीखो॥ १९। कि खीष्ट विश्वास के द्वारा से तुम्हारे दृदय में बसे खीर प्रेम में तुम्हारी जह बधी हुई खीर नेव हाली हुई दीय॥ १८। जिस्ते यह चीहाई खी लम्बाई खीर गाहिराई खीर कचाई क्या है इस की तुम सब पवित्र लोगों के साथ ब्रुक्तने की शक्ति पावेग॥ १९। खीर खीष्ट के प्रेम की जानो जी जान से कई है इस लिये कि तुम ईश्वर की सारी पूर्यता लों पूरे किये जावेग॥

रैं। इस का जी इस सामर्थ्य के अनुसार जी इमीं में कार्य्य करता है सब बातों से अधिक हां इस जी कुछ मांगते अथवा बूकते हैं इस से अत्यन्त अधिक कर सकता है। रें। उसी का गुणानुबाद खीष्ट योशु के द्वारा महली में पीठी पीठी नित्य सर्व्यदा होते . आमीन ॥

हिं से में का प्रमु के लिये वधुया हू सुम में का प्रमु के लिये वधुया हू सुम में कि प्रमुश्तर का हर के विक्ती करता हू कि जिस युला- कार्य के प्रमुश्तर की हर के हिंद से तुम युलाये गये उस के येग्य चाल चला ॥ उस में किया जाता है देख रे। प्राप्ता सारित की प्रमुश्तर को सुधारे। धीरज सहित प्रेम से एक दूसरे की सह लेखी। है।

श्रीर मिलाप के वंध में श्रातमा की रकता की रक्षा करने का यह करे। ॥

8। जैसे तुम अपनी खुलाइट को एक ही आशा में खुलाये गये तैसे ही एक देह है और एक आत्मा ॥ ४। एक प्रमु एक विश्वास एक वर्षातसमा ॥ ६। एक ईश्वर और सभा का पिता को सभी पर और सभी के मध्य में और तुम सभी में है॥

S । परन्तु अनुग्रह इस में से हर एक की स्त्रीष्ट की दान की परिमाण से दिया गया ॥ 🖰 । इस लिये यह कहता है कि यह कवे पर चंठा थीर यंधुओं की। बांध ले गया थीर मनुष्यों की दान दिये॥ ए। इस बात का कि चका क्या श्रामिप्राय है. यही कि वद परिसे पृषिवी से निचसे स्थानी में उतरा भी था॥ १०। जी उतर गया से ई है जी सव स्वर्गी से जपर चढ भी गया कि सब मुक्त पूर्व करे। ११। थीर उस ने ये दान दिये अर्थात् जय सें। इम सब लेगा विश्वास की छैार ईश्वर के पुत्र के ज्ञान को रुकता लें न पहुचे छै। र रुक पूरा मनुष्य न हा जावे थीर खीष्ट की पूर्णता की डील के परिमाय सों न बढे।। १२। तव सों उस ने पवित्र सोगों की पूर्णता के कारण सेवकाई के कर्म के लिये श्री खीष्ट के देद के सुधारने के लिये।। १३। कितनी क्रा प्रेरित करके थे। कितनी का भविष्यहक्ता करके थे। कितनों का सुसमाचार प्रचारक करके थी। कितनें। की। रखवाले खीर उपदेशक करके दिया॥ १४। इस लिये कि इम अब बालक न रहें की मनुष्या की ठगविद्या के थीर भ्रम की जुगते बांधने की चतुराई को द्वारा उपदेश की दर एक वयार से लदः-राते श्रीर इधर इधर फिराये जाते हो ॥ १५ । परन्तु प्रेम में सत्यता से चलते हुए सब बातों में उस के ऐसे वनसे जावे जा सिर है स्त्रधात् खोष्ट्र॥ १६। जिस से सारा देह एक संग जुटके ग्रीर एक संग गठके दृर एक प्रस्पर उपकारी गांठ के द्वारा से उस कार्प्य के अनुसार जो घर एक खंश के परिमास से चस में किया जाता है देह की बढ़ाता है कि बह

९७। से में यद अदता हू श्रीर प्रभु के साचात

चपदेश करता है कि तुम लेगा श्रव फिर ऐसे न चला ; वैसे थार थार अन्यदेशी लाग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं॥ १८। कि उस खद्दानता की ! र्द्रावर के बीचन में नियारे किये हुम हैं ॥ १९ । स्नीर विलिदान करके मुगन्य की वास के लिये सींप दिया॥ रन्टों ने खेद राहित होके खपने तर्द लुखपन की सेांप दिया है कि कब प्रकार का अशुह कर्म लालका से किया करें ॥ २०। परन्तु तुम ने खीष्ट की इस रीति में नहीं सीख लिया है। रे१। जी म्सा है कि तुस ने उसी की सुनी थै।र उसी में सिखाये गये जैसा योशु में चच्चाई है॥२५। कि प्राती चार चलन के विषय में पुराने ननुष्यत्व की वा मरमानेदारी कामनायों के बनुमार मृष्ट द्याता वाता है उतार रम्या ॥ न्त्रे । श्रीर अपने मन के श्रात्मिक स्वभाव में नये दोते खाद्या ॥ २४ । थ्रीर नये सनुष्यस्य की। परिन सेक्षा का ईंग्वर के समान सत्यानुसारी धर्मा थ्रीर पवित्रता में मृता राया ॥

र्प । इस जारख फूठ की दूर करके हर एक खपने पड़ोसी के माथ सत्य द्याला करे। क्योंकि इस लाग एक दूसरे के थंग है। १६। क्रोध करा पर पाप मत करें। मूर्व्य तुन्दारे की प पर श्रस्त न दोवि ॥ २९ । धीर न घैतान की ठांव देखी ॥ २८ । चोरी करनेहारा ख्रव चोरी न करे वरन हाधों से भला कार्य्य करने में परिश्रम करे इम लिये कि विसे प्रयोजन हो उसे खांट देने की कुछ उस पास देखि॥ र्रे । कोई यशुद्ध यचन तुम्हारे मुंह से न निकले परन्तु सहां बैमा छावश्यक है तहां वा यवन सुधारने को तिये अच्छा हा साई मुंद से निकले कि दस से सुननेदारीं की अनुग्रह मिलें ॥ ३०। ग्रीर ईश्वर के पांचित्र खात्मा की विस से तुम पर टहार के दिन के लिये काम दिई गई ददास मत करो ॥ ३१। सब प्रकार की कड़वादट थीं कीए थीं कीध थीं कलद धा निन्दा समस्त वैरमाव समेत तुम से दूर किई द्याय ॥ ३२ । श्रीर स्नायस में कृपाल श्री कनरामय द्दीयो स्मार तैसे ईक्कर ने स्त्रीष्ट में तुम्दें समा किया तैसे तुम भी एक दूसरे की दमा करी॥

प्र सी प्यारे वालकों की नाई ईश्वर के व्यनुगामी देखें। है। खीर प्रेम कारख दी उन में है खार उन के मन की कठारता में चली तैसे खीए ने भी इम से प्रेम किया खीर के कारण रन की युद्धि थाधियारी हुई है थीर वि∫हमारे लिये श्रपने की ईख्वर के श्रामे चठावा थीर

३। थीर बैसा कि पवित्र लेगो। के येगम है तैसा व्यक्तिचार का थीर सब प्रकार की प्रशृह कर्मी का शयवा लाभ का नाम भी तुम्हों में न लिया बाय॥ ४। थ्रीर न निर्लेड्डता का न मूठता की यातचीत का श्रधवा ठट्टे का नाम कि पर वार्त साहती नहीं परन्तु धन्यवाद ही सुना ज्ञाय ॥ ५ । क्योंकि तुम यह लानते हो कि किसी व्यक्तिचारी की श्रधवा प्रशुह बन की श्रघवा लोमी मनुष्य की वी मूर्तिपृबक है स्रोष्ट चौर ईक्टर के राज्य में श्रोधकार नहीं है ॥ ६ । क्षेत्रई तुम्हें व्यनर्घक वातें। में घोखा न देवे क्योंकि इन कर्मी के कारग ईन्दर का क्रोध आज्ञा-लघन करनेहारीं पर पहता है ॥ ७ । से तुम उन के चंग भागी मत देखी।

८। क्योंकि तुम क्यागे क्रन्धकार घे पर क्रव प्रमु में विद्याने हा. ज्योति के सन्तानी की नाई चला॥ C। क्योंकि सब प्रकार की भलाई क्रीं धर्म्स क्री चत्यता में श्रात्माका फल द्याता है। १०। श्रीर परखे। कि प्रभु की द्या भावता है॥ ११। श्रीर थंधकार के निष्फल कार्यों में माग्नी मत देखें। परन्तु ग्रीर भी उन पर टोष देशे॥ १२। क्योकि जो क्षर्म गुप्त में उन से जिये बाते हैं उन्हें कहना भी लाद की बात है। १३। परन्तु सब कर्मा बब सन पर दोष दिया जाता है तब ज्योति से प्रगट किये बाते हैं क्योंकि के कुछ प्रगट किया जाता है से राजियाला होता है ॥ १४। इस कारण वह कहता है हे सेनिहारे जाग थीर मृतकों में से उठ थीर सीष्ट तुक्ते ज्योति देशा ॥

१५। से चैकिस रही कि तुम ब्रोक्स यव से चलते थे। . निर्वृद्धियों की नाई नहीं परन्तु वृद्धिमाना की नाई चला ॥ १६ । थीर अपने लिये समय का ताभ करे। क्योंकि ये दिन दुरे हैं॥ १९। इस कारण

मे अज्ञान मत देखो। परन्तु सममते रहे। कि प्रमु की इच्छा यया है ॥ १८। श्रीर दाख रस से मतवाले मत होशो। लिस में लुचपन होता है परन्तु आत्मा से परिपृष्ण होशो। १९। श्रीर गीतों श्रीर मजने। श्रीर आत्मिक गानें में एक दूसरे से वाते करे। श्रीर खपने अपने मन में प्रमु के यागे गान श्रीर कीर्तन करे। ॥ २०। श्रीर सदा सब बाते। के लिए हमारे प्रमु योशु खीष्ट के नाम से ईण्डर पिता का धन्य माने। ॥ २०। श्रीर ईज्वर के भय से एक दूसरे के अधीन होशी।

२२ । दे स्त्रिया जैसे प्रभुक्ते तैसे प्रपने ग्रापने स्थामी के अधीन रहा॥ २३ । क्योंकि जैसा खीष्ट मण्डली का सिर है तैसा परप भी स्त्री का सिर है॥ रें । वह तो देह का त्रायकर्ता है तें भी जैसे मण्डली खीष्ट के श्रधीन रहती है वैसे स्त्रिया भी हर वात मे अपने श्रपने स्वामी के श्रधीन रहें॥ २५। चे पुरुषा श्रमनी श्रमनी स्त्री की ऐसा प्यार करे। जैसा फीप्ट ने भी मण्डलो की प्यार किया थीर अपने की उस को लिये साप दिया॥ २६। कि उस की वचन के द्वारा जल के स्तान से शुद्ध कर पवित्र करे॥ 🍳 । जिस्ते वह उसे श्रपने ग्रामे मर्यादिक मण्डली खड़ा करे विस में कलक अथवा भूरी अथवा रेसी कोई बस्तु भी न देखे परन्तु जिस्ते पवित्र थे। निर्देश होवे॥ २८। यू ही उचित है कि पुक्य व्यपनी व्यपनी स्त्री की अपने श्रपने देख के समान प्यार करें. जी ग्रपनी स्त्री को प्यार करता है से। ग्रपने की प्यार करता है॥ १९। क्योंकि किसी ने कभी श्रपने ग्ररीर से बैर नहीं किया परन्तु उस की ऐसा पालता ग्रीर पोषता है जैसा प्रमु भी सरहली की पालता पेएसता है।। ३०। क्योकि इम उस के देह के अंग है अर्थात् उस को मांस में को थीर उस की इड्डियों में के है। ३९। इस हेतु से मनुष्य श्रपने माता पिता की छोडके अपनी स्त्री से मिला रहेगा थै।र वे दोनें। एक तन देशों ॥ ३२ । यह भेद बढ़ा दे परन्तु मे ते। स्त्रीष्ट के थ्रीर मगडली के विषय में कदता हू ॥ ३३ । पर तुम भी एक एक करके धर एक अपनी अपनी स्त्री को अपने समान प्यार करी श्रीर स्त्री को उचित दै कि स्वामी का भय माने॥

कडको। प्रभु में खपने खपने माता पिता की खाद्या माना क्योंकि यह उचित है। १। खपनी माता खीर पिता का खादर कर कि यह प्रतिद्या सिंगत पहिली खाद्या है। ३। जिस्ते तेरा भला हो खीर तू भूमि पर घट्टत दिन जीवे। ४। खीर हे पिताकी खपने खपने लड़की हे क्रोध मत करवाकी परन्तु प्रभु की शिक्षा खीर चितावनी सहित उन का प्रतिपालन करो।।

प्। चे दासे। की लाग गरीर के श्रनुसार तुम्दारे स्वामी है दरते श्रीर कापते हुए श्रामने मन की सीधाई से जैसे खीष्ट्र की तैसे उन की श्राचा माना ॥ ६। श्रीर मनुष्यों की प्रस्नु करनेदारों की नाई मुंच देखी सेवा मत करी परन्तु खीष्ट्र के दासें। की नाई श्रन्त करण से ईश्वर की इच्छा पर चला ॥ ६। श्रीर सुमति से सेवा करो। माना तुम मनुष्यों की नहीं परन्तु प्रभु की सेवा करते हो। ॥ ८। खोकि जानते हो कि जो कुछ घर एक मनुष्य मला करेगा इसी का फल वह चाहे दास हो चाहे निर्वन्ध हो प्रभु से पाविगा। ९। श्रीर हे स्वामिया तुम उन्हों से वैसा हो करो। श्रीर धमकी मत दिया करो खोकि जानते हो कि स्वर्ग में तुम्हारा भी स्वामी है श्रीर उस के यहा पत्तपात नहीं है॥

१०। श्रन्त में हे मेरे भाइया यह कहता हू कि
प्रमु में श्रीर उस की शक्ति के प्रभाव में वलवन्त हा
रहा ॥ ११। ईश्वर के सपूर्ण हांध्रयार वांध्र लेखें।
जिस्ते तुम श्रीतान की जुगता के साम्हने खड़े रह
सकी ॥ १२। क्योंकि हमारा यह युह लाहू था मांस
से नहीं है परन्तु प्रधानों से शार आधिकारियां से शार
इस ससार के श्रंधकार के महाराजाग्रा से शार
आकाश में की दुष्टता की श्रात्मिक सेना से ॥ १३।
इस कारण से ईश्वर के सपूर्ण हांध्रयार ले लेगा कि
तुम व्हरे दिन में साम्हना कर सकी शार सव कुछ
पूरा करके खड़े रह सकी ॥ १४। से श्रापनी कमर
सञ्चाई से कसके श्रीर धर्मा की फिलम पहिनके ॥
१४। श्रीर पांवा में मिलाप के सुसमाचार की तैयारी
के जूते पहिनके खड़े रहा ॥ १६। श्रीर सभी के

जपर विकास की ठाल लेखी जिस से तुम उस दुए | के सब श्रीनिवासी की सुक्ता सकीती। १९। श्रीर त्राय का टोप सेग्रो ग्रीर प्रात्मा का खडू ने। ईच्छर का वचन है।। १८। श्रीर सब प्रकार की प्रार्थना श्रीर विन्ती से इर समय खात्मा से प्रार्थना किया करे। और इसी के निमित्त समस्त स्थिरता सिटत थार सब पवित्र लोगो के लिये बिन्ती करते घुर नागते रहे। । १९ । श्रीर मेरे लिए भी विस्ती करी। कि मुसे खपना मुद्द रोलने के समय बोलने का हुआ। दूत हू॥ २०। थीर कि में उस के विषय हि उन सभी पर अनुग्रह देवि। ग्रामीन ॥

में साइस से बात कर जैसा मुभी वीलना उचित है॥

२१। परन्तु इस लिये कि तुम भी मेरी दशा जाना कि में कैसा रहता हू तुखिक जा प्यारा भाई थ्रीर प्रभु में विश्वास्याग्य सेवक है तुम्हें सब वाते वतावेगा ॥ २०। कि मैं ने उसे इसी के निमित्त तुम्दारे पास भेजा है कि तुम हमारे विषय में की वात जाना श्रीर वह तुम्हारे मन की शांति देवे॥

५३। भाइयों की ईश्वर पिता से श्रीर प्रभू यीश सामर्थ्य दिया जाय कि मै साइस से सुसमाचार का यीष्ट से शाति श्रीर प्रेम विश्वास सहित मिले ॥ मेद वताक जिन के लिये में कवार से वधा 👯 । की इमारे प्रभु यीशु खीष्ट से अवय प्रेम रखते

#### फिलिपीयों का पावल प्रेरित की पन्नी।

१ - पावल श्रीर तिमाधिय क्षी यीशु स्त्रीष्ट को दास है फिलिपी में जितने लाग कीष्ट्र यीशु में पवित्र लाग दै उन सभी की मण्डली के रखवाला थ्रीर सेवका समेत॥ २। तुम्दे इमारे पिता ईग्रदर प्रमु यीशु खीष्ट से श्रनुग्रह श्रीर ग्राति मिले॥

३। में जब जब तुम्हें स्मरण करता हू तब श्रपने र्इच्चर का धन्य मानता हू॥ ४। श्रीर तुम ने पहिले दिन से लेके ग्रव ले। सुसमाचार के लिये जा सदा-यता किई है॥ ५। उस से श्रानन्द करता हुन्ना नित्य श्रपनी दर एक प्रार्थना में तुम सभी के लिये विन्तीकरताष्ट्र॥६ । श्रीर इसीं वातका मुके भरोसा है कि जिस ने तुम्हों में खच्छा काम खारंस किया है से योशु कीष्ठ के दिन लें। उसे पूरा करेगा ॥

लिये उत्तर श्री प्रमाग देने में में तुम्दे मन में रखता ष्टू कि तुम सब मेरे सम अनुग्रह के भागी है। ॥ 🕒 क्योंकि ईक्टर मेरा चाची है कि योश खीष्ट की सी कच्या से में वर्षोंकर तुम सभा की लालसा करता टू ॥ ९। थ्रीर मे यद्दी प्रार्थना करता हू कि तुम्हारा प्रेम चान श्रीर सब प्रकार के विवेस संहित श्रव भी प्रधिक यधिक वकता नाय ॥ १०। यहा ले। कि तुम विशेष्य वाती की परखी जिस्ते तुम स्त्रीष्ट के दिन ली निष्कषट रहे। स्नीर ठोकर न खाटी॥ ११। स्नीर धर्म की फले। से परिपूर्ण होत्री जिन से योगु कीष्ट के द्वारा ईक्टर की मोहिमा और स्तुति होती है॥

९२। पर हे भाइया में चाहता हू कि तुम यह जाना कि मेरो जा दशा हुई है उस से सुसमाचार की बढ़ती ही निकली है। १३। यहां लों कि सारे राजभवन में श्रीर श्रीर सब लोगों पर मेरे 9। जैसे तुम सभी को लियं यह सोचना मुक्ते उचित विधन प्रगट हुए है कि की टुके लिये है।। १४। है इस कारण कि मेरे वधना से श्रीर सुसमाचार के श्रीर जो प्रमु में भाई लाग है उन से से बहुतेरे मेरे

वधनो से भरासा पाके वहुत ग्राधिक करके वचन की निर्भय वालने का साहस करते हैं ॥ १५। कितने लेगा हाए ग्रीर वैर के कारण भी ग्रीर कितने सुमित के कारण भी ग्रीर कितने सुमित के कारण भी ग्रीर कितने सुमित के कारण भी ग्रीप्र का प्रचार करते हैं ॥ १६। वे तो सरलता से नहीं पर विरोध से स्त्रीष्ट को कथा सुनाते हैं ग्रीर सममते हैं कि हम पावल के वधनों में हसे क्षेण भी हेगे॥ १९। परन्तु ये तो यह जानके कि पावल सुसमाचार के लिये उत्तर देने की उद्दराया ग्राया है प्रेम से सुनाते हैं ॥ १८। तो क्या हुआ . तीभो हर एक रीति से चाहे बहाना से चाहे समुद्दे से जीष्ट की कथा सुनाई जाती है ग्रीर म इस स ग्रानन्द करता हू ग्रीर ग्रानन्द करगा भी॥

१९ । क्योंकि में जानता हू कि इसी से तुम्दारी प्रार्थना के द्वारा श्रीर यीशु स्त्रीष्ट के स्रात्मा के दान के द्वारा मेरी प्रत्याणा थ्रीर भरीसे के खनुसार मेरा निस्तार दे। जायगा ॥ २०। ग्राधीत् यद भरीसा कि मैं किसी बात में लिंजत न होंगा परन्तु खीष्ट की महिमा सब प्रकार को साहस को साथ जैसा हर समय में तैसा खब भी मेरे देह में चाहे जावन के द्वारा चाहे मृत्यु के द्वारा प्रगट किई जायगी॥ २१। क्यों कि मेरे लिये जीना खीष्ट है थ्रीर मरना लाभ वै ॥ २२ । परन्तु यदि शरार मे जोना है यह मेरे लिये कार्ष्य का फल है श्रीर में नहीं जानता हूं मे वया चुन लेकगा॥ २३। ऋयोकि में इन दो वाता के सकेते में हूं कि मुर्के चठ जाने ग्राँर स्त्रीष्ट के सग रहने का स्त्रीभलाय है क्योंकि यह आँर ही बहुत श्रच्छा है॥ २४ । परन्तु घरोर में रहना तुम्हारे कारण श्रीधक स्नावण्यक है॥ २५। स्नीर सुर्के इस वात का निश्चय होने से मैं जानता हूं कि मैं रहूंगा श्रीर विष्वास में तुम्हारी बढ़तो श्रीर ब्रानन्दें के लिये तुम सभी के सग ठद्दर जाकगा॥ २६। इस लिये का सेरे फिर तुम्हारे पास ग्राने की द्वारा से सेरे विषय में स्त्रीष्ट योग्रु में ठड़ाई करने का हेत् तुम्दे श्रीधक होवं ॥

२९ । केवल तुम्हारा ग्राचरण खीष्ट के सुसमा-चार के याग्य द्वाव कि में चाद ग्राकी तुम्हें देखू चादे तुम से दूर रहू तुम्हारे विषय में यह वात सुनू

कि तुम एक ही खात्मा में हुठ रहते हैं। खीर एक मन से सुसमाचार, के विख्वाम के लिये मिलके सहस्र करते हो। १८। खीर विरोधिया से तुम्हें किसी बात में हर नहीं लगता है को उन के लिये ती विनाध का प्रमाण परन्तु तुम्हारे लिये निस्तार का प्रमाण है खीर यह ईश्वर की खीर से हैं। २९। क्योंकि खीष्ट के लिये यह वरदान तुम्हें दिया गया कि न केवल उस पर विश्वास करें। पर उस के लिये दुख भी उठावे। । ३०। कि तुम्हारी वैसी ही लहाई है जैंसी तुम ने मुक्त में देखों खीर खब मुनते हो कि मुक्त में है।

दे सी यदि खीष्ट मं कुछ शांति यदि प्रेम से कुछ समाधान यदि कुछ खातमा की सगति यदि कुछ करणा थ्री दया द्वीय ॥ १। तो मेरे खानन्द की पूरा करो कि तुम सकसा मन रत्यो थ्रीर तुम्हारा सक ही प्रेम स्क ही चित्त सक ही मत दीय ॥ ३। तुम्हारा कुछ बिरोध का अथवा घमड का मत न दीय परन्तु दीनता से सक दूसरे की अपने से वहा ममभो ॥ ४। दर एक ख्रप्ते अपने विषयी की न देशा करे परन्तु हर सक दूसरी की भी देश लेवं॥

पा लिया ।

पा तुम्हों में यही मन होय जो छीष्ट यी शु में भी था ॥ ६ । जिस ने ईंग्जर के हप में हो के ईंग्जर के तुल्य होना हकतों न समका ॥ ९ । परन्तु अपने तं ह होन करक दास का हप धारण किया और मनुष्यों के समान बना ॥ ६ । और मनुष्य के से हैं लि पर पाया जाके अपने की दीन किया और मृत्यु लें। हा क्ष्म की मृत्यु लें। आज्ञाकारी रहा ॥ ९ । इस कारण इंग्जर ने उस की बहुत कचा भी किया और उस की बहु नाम दिया जा सब नामों से कई है ॥ १० । इस लिये कि जो म्यां में और जें। पृष्यियों पर और जो पृष्यियों के नीचे है उन सभी का हर एक घुटना यो शु के नाम से अकाया जाय ॥ ११ । और हर एक जांभ से सान लिया जाय कि यो शु खोष्ट हो प्रभु है जिस्ते ईश्जर पिताका गु खानुबाद होय ॥ १२ । से है जिस्ते ईश्जर पिताका गु खानुबाद होय ॥

कारी द्वुए तैसे जब में तुम्हारे संग रहू केवल उस समय में नहीं परन्तु में जो स्नभी तुम से दूर हू बहुत स्निधक करके इस समय में डरते स्नीर कांपते हुए श्रपने त्राण का कार्य्य निवाहा॥ १३ । स्रोकि देश्वर ही है जो अपनी धुइच्छा निमित्त तुम्दो से इच्छा थीर कार्य भी करवाता है। १४। सब काम विना क्दुहक्तुहाने थीर विना विवाद से किया करी। १५। जिस्ते तुम निर्दीय थैार सूधे बना श्रीर टेढ़े श्रीर इठीले लेगा के बोच में ईप्छर के निफालंक पुत्र दीस्रो ॥ १६ । जिन्दों के बीच में तुम जीवन का बचन लिये दुए जगत में ज्योतिधारिया की नाई चमकते देा कि मुभे कीष्ट के दिन में बड़ाई करने का देतु द्याय कि म न वृषा दी इा न वृषा परिश्रम किया ॥ १७। वरन जो मै तुम्हारे विश्वास के विलदान थार सेवकाई पर ठाला जाता हू ताभी मै श्रानन्दित हू श्रीर सुम सभी के स्रा श्रानन्द करता हू ॥ १६ । बैसे हो तुम भी श्रानन्दित द्वास्त्रा थीर मेरे सा भानन्द करा।

१९। परन्तु मुक्ते प्रभु योशु में भरोसा है कि मैं तिमाधिय को शीघ्र तुम्हारे पास भेजूगा जिस्ते में भी तुम्हारो दशा जानको काकस पास ॥ १०। वयो- कि मेरे पास कोई नहीं हैं जिस का मेरे ऐसा मन है जो सहाई से तुम्हारे विषय में चिन्ता करेगा। ॥ १९। व्योक्ति सब अपने ही अपने ही लिये यब अरते हे खीष्ट योशु के रिये नहीं ॥ १२। परन्तु इस की तुम परवाकी जान खुको ही कि जैसा पुत्र पिता के स्वा तैसे उस ने मेरे संग सुसमाचार के लिये सेवा कि है। १३। सा मुक्ते भरोसा है कि स्वी ही मुक्ते देख पड़ेगा कि मेरी प्रवा दशा होगी त्या हों मैं ससी की तुरन्त भेजूगा। १४। पर मैं प्रभु में भरोसा रखता हू कि मैं भी खाप ही शोघ्र आजगा।

त्रिं। परन्तु में ने इपाप्रदीत की जी मेरा भाई वाते द्वानि समभता भी दूं श्रीर उस के कारण में श्रीर सदसमी श्रीर संगी योद्धा पर तुम्हारा दूत श्रीर ने सब बस्तुश्रों की द्वानि उठाई श्रीर उन्दे कूड़ा सा श्रावण्यक वातों में मेरी सेवा करनेद्दारा है तुम्हारे पास जानता हू कि में खीष्ट की प्राप्त कर ॥ ९। श्रीर भेजना श्रवण्य समभा ॥ रेई । क्योंकि वह तुम सभी उस में पाया जाज रेसा कि मेरा श्रपना धर्मा जो की लालसा करता था श्रीर बहुत उदास हुश्रा इस व्यवस्था से है से मही परन्तु वह धर्मा जो खीष्ट के लिये कि तुम ने सुना था कि बहु रोगी हुश्रा था॥

२९। श्रीर बह रागी ती हुआ यहां सी कि मरने के निकट था परन्तु ईश्वर ने उस पर दया किई श्रीर केवल उस पर नही परन्तु मुक्त पर भी कि मुक्ते गोक पर गोक न होवे॥ २८। सी मैं ने उस की श्रीर भी यव से भेजा कि सुम उसे फिर देखके आन्नित्त होश्री श्रीर मेरा शोक घटे॥ २९। सो उसे प्रमु में सब प्रकार के खानन्द से ग्रहण करी श्रीर सेसे जाने की खादरयेग्य समकी॥ ३०। क्योंकि खीए के कार्य्य निमत्त वह अपने प्राण पर जोखिम उठाके मरने के निकट पहुचा इस लिये कि मेरी सेवा करने में तुम्हारी घटी की पूरी करे॥

३ न्यान्त में हे मेरे भाइया यह कहता हू कि प्रमु में श्रामन्दित रहा. वही बाते तुम्हारे पास फिर लिखने से मुभे कुछ दु.ख नहीं है थ्रीर तुम्हें बचाव है ॥ २ । कुत्तां से चैं। क्ष रहे। दुष्ट कर्मिकारियों से चै। कस रहे। काटे हुग्रा से चैकिस रहा। ३ । क्योंकि खतना किये दुर दम दें जो श्रात्मा से ईश्वर की सेवा करते है ख़ीर खोष्ट योशु के विषय में वड़ाई करते है थ्रीर भरोसा धरीर पर नही रखते है। 🞖 । पर मुं तो गरीर पर भी भरासा है . यदि श्रीर कोई शरीर पर भरोसा रखना डांचत जानता है मे खीर भी ॥ ५ । कि ग्राठवे दिन का खतना किया हुआ इसायेल के वय का विन्यामीन के कुल का इजिया में से इब्री इं व्यवस्था की कदो तो फरीशी॥ ६। चद्याग की कदी ती मण्डली का सतानेहारा व्यवस्था में के धर्म्म की कदो तो निर्देग हुआ। 9। परन्तु को की वाते मेरे लेखे लाभ घीं उन्हें में ने खीए के कारण दानि समक्ती है॥ ८। दां सचमुच स्रपने प्रभु खीष्ट योशु के चान की श्रेष्ठता के कारण में सब वात द्वानि समभता भी दूं श्रीर उस के कारण में ने सब वस्तुओं को द्यानि चठाई थ्रीर उन्दे फूड़ा सा जानता हू कि में खोष्ठ को प्राप्त कर ॥ ९ । थ्रीर उस में पाया जाज ऐसा कि मेरा श्रपना धर्म जो व्यवस्था से दै से नही परन्तु वह धर्म्स जो खीष्ट के। कारण ईश्चर से है सुभी द्वाय॥ १०। जिस्ती में खीष्ट के। थ्रीर उस के जी उठने की शक्ति की श्रीर उस को दु.खो को संगति को जानू थार उस की मृत्यु के सहुश किया जाज ॥ ११। जी मैं किसी रीति से मृतकों के जी उठने का भागी दोज ॥ १२। यह नहीं कि मैं पा चुका दू स्राथ्या सिंह दो चुका दू परन्तु मै पीका करता हूँ कि कहीं उस की पकड लेक जिस के निमित्त में भी खीष्ट यीशु से पकड़ा गया।

१३। हे भाइया में नहीं समसता हू कि में ने पकड़ लिया है परन्तु एक काम में करता हू कि पोझे की

तुम्हारे लिये हृष्टान्त है ॥ १८ । क्योंकि यहुत लोग करी ग्रीर ग्रांति का ईंग्वर तुम्हारे संग होगा ॥ चलते हैं जिन के विषय में मै ने वार वार तुम से स्त्रीष्टको क्रूय को यैरी हैं॥ १९। जिन का छन्त विनाश है जिन का ईश्वर पेट है जा श्रपनी लज्जा पर बड़ाई करते है थार पृधिवी पर की वस्तुश्रा पर मन लगाते हैं॥ २०। क्यों कि हम ता स्वर्ग की प्रजा है जहां से हम त्रायकर्ता की स्पर्धात् प्रभु योशु खीष्ट की बाट भी नेाइते हैं ॥ २१। नेा इस कार्य के ग्रनुसार विस करके वह सब बस्तुग्री की ग्रपने वय में कर सकता है हमारी दीनताई के देह का बप वदल डालेगा कि वह उस के रेशवर्थ के देव के चट्टम दे। जावे॥

भेर प्राप्त है मेरे प्यारे थोर श्रामलियत भाइया थार है फिलियीया तुम यह भी जाना कि मुखमाचार मेरे श्रामन्द श्रीर मुक्कुट यूही है के श्रारभ में जब में माकिदोनिया है निकला तब प्यारा प्रभु में हुक रहा ॥ देने लेने के बिषय में किसी मरदली ने मेरी सहायता

रे। में इद्यादिया से विन्ती करता हू और सन्तुरती से विन्ती करता हू कि वे प्रभु में एकसां मन रखें॥ ३। श्रीर हे सच्च सघाती में तुम्न से भी विन्ती करता हू इन स्त्रियों की महायता कर जिन्हा ने क्लीमी के मांच भी छैार मेरे छैार छैार सदक्तिर्मीयां के साथ जिन के नाम जीवन के पुस्तक में दें मेरे चग सुसमाचार के विषय में मिलके साइस किया॥

४। प्रभु में सदा श्रानन्द करो . में फिर कहूगा श्रानन्द करें। । ५ । तुम्हारी मृदुता सब मनुष्ये। पर प्रगट होवे . प्रमु निकट है ॥ ई । किसी बात म वात तो भूलता जाता पर ग्रामे की धातों की चिन्ता मत करे। परन्तु प्रर एक घात में धन्यवाद श्रीर भपटता जाता हू॥ १४। श्रीर जपर की के साथ प्रार्थना से श्रीर विन्ती से तुम्हारे निवेदन युलाइट की खीष्ट ग्रीशु से ईश्वर की श्रीर से है ईश्वर की जनाये जाव॥ ७। श्रीर ईश्वर की ग्राति भंडा देखता दुष्रा उस युलादट के जयफल का पीका जा समस्त ज्ञान से सर्ह है कीष्ट्र यीशु में तुम लेगो। करता हू॥ १५ । से इस में से जितने सिंह है को दूदय ग्रीर तुम लेगों के मन की रचा करेगी॥ यही मन रखे ग्रीर यदि किसी बात में तुम्हें ग्रीर दाश्यन्त में हे भाइयो यह कहता हू कि जो जो बात ही मन द्वाय तो ईप्रवर यह भी तुम पर प्रग्राट सत्य है जो जी स्नादरयाग्य है जो जी यद्यार्थ है जी करेगा ॥ १६ । ताभी जदा लो इम पहुँचे है गक ही जा शुद्ध है जा जा मुहाबनी है का जा मुख्यात है विधि से चलना थ्रीर एक ही मन रखना चाहिये॥ कोई गुरा जो हाय थ्रीर कीई यश जा हाय उन्हीं वाती १९। हे भाइया तुम मिलके मेरी सी चाल चला की चिन्ता करा॥ ए। जा तुम न सीस्री भी ग्रीर ग्रहण थीर उन्हें देखते रहा जा ऐसे चलते हैं जैसे इम किई ग्रीर सुनी ग्रीर मुफ में देखी बही बात किया

१०। में ने प्रभु में यहा आनन्द किया कि मेरे कहा है थीर प्रव रोता हुआ। भी कहता हूं कि वे लिये सेच करने में तुम श्रव भी फिर पन्पे श्रीर इस वात का तुम सोच करते भी घे पर तुम्दे श्रवमर न था॥ ११। यह नहीं कि मैं दरिद्रता के विषय में कदता हूं क्योंकि मैं सेख चुका हू कि जिस दणा मे हू उस मे सन्ताय कर ॥ १२ । मे दीन दीन जानता हू में उभरने भी जानता हू में सर्ध्यत्र ख्रीर सब वार्तों में तृप्त दे।ने का ग्रीर भूवा रहने की भी चभरने को श्रीर दरिद्र दीने की भी सिखाया गया ष्ट्र॥ १३। में खीष्ट्र में जो सुके सामर्थ्य देता है यव कुछ कर सकता हू॥ १४। तामी तुम ने भला किया जा मेरे क्लेश में मेरी सहायता किई ॥ १५।

लोनिका में भी तुम ने एक बेर थीर दो बेर भी को मुम्ने श्रावश्यक या से भेका॥ १८ । यह नहीं कि मै दान चाइता दू पर मै बद फल चाइता दू बिस से तुम्हारे निमित्त श्रीधक लाभ दीवे॥ १८। पर में मय कुछ पा चुका हू थ्रीर मुक्ते बहुत है . मेरे संग के भाई लोगों का तुम से नमस्कार॥ २२। सब ना तुम्हारी शार मे खाया माना सुगन्ध माना ग्राच्य यितदान को ईण्टर की भावता है से इं इपाफ्रदीत चराने के है तुम से नमस्कार ॥ १३ । हमारे प्रभु यीशु के द्वाच पाके में भरपूर दं॥ १९। ग्रीर मेरा ईश्वर स्त्रीष्ट्र का जनुगृह तुम सभी के स्रा होवे। ग्रामीन ॥

न किर्र पर केवल तुम ही ने ॥ १६ । क्योंकि थिस-। अपने धन के अनुसार महिमा सहित खीष्ट योशु मे चव कुछ जो तुम्दें श्रावश्यक दे। भरपूर करके देगा ॥ २०। हमारे पिता ईश्द्रर का गुगानुसाद सदा सर्व्वदा द्याय . स्रामीन ॥

२१। क्षीष्ट योशु में हर यक पवित्र जन की नमस्कार. र्पावत्र लोगों का निज करके उन्हें। का जी कैंमर के

#### कलस्सीयों के। पावल प्रेरित की पत्री।

१. पावल जो ईंग्वर की इच्छा से योशु तिमाणिय कलम्मी में के पवित्र लोगों श्रीर स्त्रीष्ट में विश्वामी भाडवा का॥ २। तुम्दे एमारे पिता ईश्वर थीर प्रभु योशु खोष्टु में अनुगृष्ट थीर गांति मिले॥

३। इम नित्य तुम्हारे लिये प्रार्थना करते हुए अपने प्रभु योश स्त्रीष्ट के पिता ईश्यर का धन्य मानते है ॥ 🞖 । कि हम ने स्त्रीष्ट्र यीश पर तुम्दारे विक्रवास का थ्रीर उम प्रेम, का ममाचार पाया है जो सब र्पायत्र लोगो से उम आणा के कारण रखते हो। ४ । की आणा तुम्हारे लिये स्थर्ग में धरी है जिस की कया, तुम ने थागे मुसमाचार की सत्यता के यचन में मुनी॥ ६। यह मुममाचार जी तुम्हारे पास भी जैमा मारे जात में पहुचा है ग्रीर फल लाता थ्रीर वठता है जैसा तुम में भी उस दिन से फलता र्ष्ट जिम,दिन से तुम ने मुना ख्रीर सत्यता से ईज्यर का अनुग्रह जाना ॥ ७। जैसे तुम ने इमारे प्यारे मगी दास इपाफ्रा से सीखा जी तुम्हारे लिये स्त्रीष्ट का विज्ञामयाग्य मेवक है॥ ८। थ्रीर जिस ने सुम्हारा ,प्रेम जी श्रात्मा से दे हमे बताया ॥

ए। इस कारण से इस भी जिस दिन से इस ने खीष्ट का प्रोरित है थीर भाई | मुना उस दिन से तुम्हारे लिये प्रार्थना करना श्रीर यह मांगना नहीं के हिते हैं कि तुम सारे चान श्रीर यात्मिक युद्धि संदित ईश्वर की इच्छा की पदचान से परिपूर्ण देशको ॥ १०। जिस्ते तुम प्रमुके येशय चाल चले। ऐसा कि सब प्रकार से प्रसन्नता द्वीय थ्रीर घर गक्ष श्रच्छे काम में फलवान देाश्री श्रीर र्इष्टर की पद्यचान में वकते जाया॥ ११। थ्रीर समस्त वल से उस की महिमा के प्रभाव के ग्रनुसार वलवन्त किये जावा यहां ले। कि ग्रानन्द से सकल स्थिरता ग्रीर धीरज दिखावा ॥ १२ । ग्रीर कि तुम पिता का धन्य माना जिस ने इसे पवित्र लोगों का ष्यधिकार जो ज्योति में है उस ष्यधिकार के ष्राय के योग्य किया॥ १३। श्रीर इमे श्रधकार की वश से कुडाको प्रापने प्रियतम पुत्र को राज्य मे लाया ॥ १४। जिस में चस को लोटू के द्वारा इमें चहार स्रार्थात् पापमाचन मिलता है।

> १५। घट ता स्रष्टुक्य ईक्ट्रर की प्रतिसाधीर सारी सृष्टि पर पश्चिताठा है॥ १६। क्योंकि उस से सब सुरू सुना गया बह ने। स्वर्ग में है श्रीर बह

क्या प्रमुतारं क्या प्रधानतारं क्या प्रधिकार सब कुछ उस के उस कार्य के श्रनुसार जी मुक्त में सामर्थ्य सहित उस के द्वारा से ख़ार उस के लिये मुजा गया हैं॥ गुरा करता है उद्योग करके परिष्यम भी करता हू ॥ **१९ । ग्राँ**र बही सब के ग्रागे है ग्रीर सब कुछ उसी से बना रहता है॥ १८। श्रीर बही देह का स्पर्थात् महली का सिर है कि वह खादि है खीर मृतकों मे से पहिलोठा जिस्तें सब बातों में बही प्रधान देाय॥ १९ । क्योंकि ईक्टर की इक्ट्रा थी कि उस में समस्त पूर्णता वास करे॥ २०। श्रीर कि उस के क्रूश के हों हु की द्वारा से मिलाप करकी उसी के द्वारा सब कुछ चारे बह जा पृष्टिबी पर है चारे बह जा स्वर्ग में है खपने से मिलावे॥

२१। ग्रीर तुम्हें का ग्रामी नियारे किये हुए घो थीर अपनी खुंडिं से खुरे कर्मों में रहके वैरी थे उस ने अभी उस के मांस के देह में मृत्यु के द्वारा से मिला लिया है। २२। कि तुम्दे श्रपने समुख पवित्र श्री निकालक श्री निर्दीष खडा करे ॥ २३ । जी ऐसा ही है कि तुम विश्वास में नेव दिये हुए दृढ रहते द्दी खीर युसमाचार जी सुम ने सुना उस की खाशा से इटाये नही जाते . यह सुसमाचार की याकाश को नीचे की सारी सृष्टि में प्रचार किया शया जिस का मै पावल सेवक बना॥

२४। बीर में श्रव उन दु खीं में जो में तुम्हारे लिये उठाता हू खानन्द करता हू थ्रीर खीष्ट के क्लेगी की जो घठी हैं से उस के देह के लिये अर्थात् महली के लिये श्रापने शरीर में पूरी करता हूं॥ २५ । उस संडली का मैं ईश्वर के भड़ारीयन के अनुसार जे। तुम्हारे लिये मुक्ते दिया गया सेवक वना कि ईश्वर के बचन की स्पूर्ण प्रचार करूं॥ २६ । श्रर्थात् उस भेद की ना आदि से श्रीर पीठी पीठी ग्रुप रहा परन्तु श्रव उस के पवित्र लोगों पर प्रगट किया गया है ॥ २७ । जिन्हें देश्वर ने बताने चाहा कि ब्रान्यदेशियों में इस भेद की महिमा का धन क्या है श्रार्थात् तुम्हों में स्त्रीष्ट जो महिमा की श्राशा है। २८। जिसे इम प्रचार करते है थार हर एक मनुष्य

की पृथित्री पर है हुत्रय थीर श्रहृत्य क्या सिदासन | सिंह करके श्रामे खद्दा करें। रूप श्रीर इस के लिये में

२. व्यों कि मै चाहता हूं कि तुम जाने। कि तुम्हारे थीर उन के जी लाखोदिकीया में है थै।र जितनों ने शरीर में मेरा मुंद नहीं देखा है सभी के विषय में मेरा कितना यहा उद्योग दोता है ॥ २। इस निये कि उन के मन श्रांत दीवे थैं।र वे प्रेम में गठ बार्व जिम्हें वे जान के निश्चय का सारा धन प्राप्त करें थ्रीर ईक्टर पिता का थ्रीर स्त्रीष्ट का भेद पद्यानें॥ ३ । जिस में युद्धि था जान की गुप्त संपत्ति सब की सब धरी है।

४। में यह कहता हू न हो कि कोई तुम्हें **फ्**स-लाक वातीं से भ्रीखाँदेवे॥ ५। क्वींकि जो मे श्ररीर में तुम से दूर रहता हू ताभी आत्मा में तुम्हारे स्ता हू थ्रीर फ्रानन्द से तुम्दारी रीति विधि सीर खीष्ट्र पर सुम्हारे विश्वास की स्थिरता देखता हु ॥ ई। से तुम ने खीष्ट यीशु की प्रभु करके जैसे ग्रहन किया वैसे उसी में चला ॥ 9। स्नार उस में तुन्दारी जह बधी दुई द्वाय थ्रीर तुम धनते जाय्री थीर विक्वास में जैसे सुम सिखाये गये घैसे दुढ़ दोते जायो थीर धन्यवाद करते हुए उस में घटते जायो।

८। धै। क्षस रहा कि कोई ऐसान देा जी सुर्ख चस तत्वज्ञान खीर व्यर्थ धीखे के द्वारा से धर से जाय जो मनुष्यों के परम्पराई मत के श्रनुसार कार संसार की आदिशिका के अनुसार है पर सीष्ट्र की अनुसार नहीं है। ए। क्योंकि उस में ईखरस्य की सारी पूर्याता सदेद घास करती है ॥ १०। स्नार उस में तुम परिपूर्ण दुण दे। जी समस्त प्रधानता श्रीर श्रिधिकार का सिर है। ११। जिस में तुम ने बिन ष्टाच का किया दुआ खतना भी अर्थात् शारीरिक पायों की देश के उतारने में खीष्ट का खतना पाया। १२ । श्रीर व्यक्तिसमा सेने में उस के संग गाड़े गये थीर उसी से ईश्वर के कार्य के विश्वास के द्वारा को चिताते हैं थीर समस्त जान से दर एक मनुष्य जिस ने उस की मृतकों में से उठाया सा ही उठाये को सिखाते हैं जिस्तें हर एक मनुष्य को खीष्ट योशु में भी गये॥ १३ । श्रीर तुम्दें जी आपराधीं में सीर र्ट. त्राविं दिन मुसा ने दाईन श्रीर चस के पुत्री की श्रीर दसा-रसी पुर्रानेयों की युलवाकर, रें। हास्त से कहा पापसाल के लिये एक निर्देश बक्रहा थ्रीर होमवलि के लिये एक निर्दीप मेठा लेकर पदीवा के साम्हने चंठा ॥ इ । बीर इसारलियों से यह कह कि तुम पापर्वाल के लिये एक वकरा कीर देशमवाल के लिये एक वहरा भार एक भेड का बद्या ला व दोनें। बरस दिन के बीर वे निर्दीप हो ॥ ४। बीर यहीया के सास्हने मेलबाल करने का एक बैल श्रीर एक मेठा श्रीर तेल से सने दुए मैदे का एक अनुवाल भी ला वयाकि श्राल यहीया तुम की दर्शन देशा ॥ ५ । से जिस जिस वस्तु की खाजा सूमा ने दिई उन यब की वे मिलापवाले स्टूक्ते खारी ले राये श्रीर सारी-मरहली समीप जाकर यद्दीवा के साम्दने खड़ी हुई॥६। सब मूसा ने, कहा यहावा ने तुम्हारे करने के लिये जिस काम की आजा दिई है सा यह है बीर यहोता का तेल तुम को देख पड़ेगा ॥ ७ । छीर मूचा ने धादन से कहा यहोवा की बासा के ब्रनुसार वेदी के समीप जाकर श्रयने पापत्रलि श्रीर होमबलि की चढ़ाको अपने ग्रीर सारे लोगों के लिये प्रायम्बित कर थीर लोगों के, चठावं, की भी ,चठाके उन के लिये प्रायमिवस कर ॥ द। से हास्त ने वेदी के समीप जाकर ग्रपने पापवालिवाले बकड़े की विल किया। १ । ग्रीर प्राचन के पुत्र लीष्ट्र-को उस के पास ले गये तब उस ने ख्रपनों ख्रंगुलों का साहू मे वोरकर लीहू की वेदी के सीगी पर लगाया और से हूं को बेदी के पाये पर उंडेल दिया।। १०। श्रीर पापयोत्त में की चरवी थार गुर्दें। थार कलेने पर की मिल्ली की उस ने बेदी पर जलाया जैसे यहावा ने मूमा की याचा दिई घी॥ ११। बीर मांस बीर साल की उस ने कावनी से बाहर स्नाग में जलाया॥ १३। तब होमवितिपर्शु विति किया गया थीर हादम को पुत्रों ने लोडू को उस को द्वाय में दिया थीर उस कि एके निव नावाझ सीर पादीहू नाम द्वादन में उस को हो पुत्रों ने स्रापना स्रापना

धमैत, उस की वाश्य में दिया श्रीर-इस ने उन्को घेदी । पर जलाया ॥ १८ । श्रीर इस ने अन्तरियो श्रीर प्रांबी की धोकर वेदी पुर होसवलि के कपर जलाया॥ १५-। थ्रीर उस-ने लोगो के 'चठांव की समीप ले जाकर इस,,पापर्वालवाले वकरे की ज़ी उन के लिये **पा बलि किया श्रीर पहिले के समान** उसे भी पापर्वाल करके चढ़ाया ॥ १६ । श्रीर-उस्ने होमवलि को भी समीप ले जाकर विधि के अनुसार चढ़ाया॥ १९। थ्रीर अन्नवलि को भी समीप ले जाकर उस में से मुट्टी भर वेदी पर जलाया यह भारवाले द्वामव्रलि के सिवाय पहाया गया॥ १८। ग्रीर वैल थीर मेठा अर्थात् जा मेलवालिपशु लागा के लिये घे व भी व्यक्ति किये गये छीर द्वादन के पुत्रींने लोह की उसंकी हाथ, में दिया श्रीर उस ने उस की वेदीं पर चारों श्रोर क्रिड़का ॥ १९ । श्रीर उन्हों,ने वैल को घरवी को श्रीर-मेटे-में से मोटी पूछ-को थीर जिस घरवी से श्रनारियां ठपी रहती है उस की क्षीर गुर्दी समेत कलेजे पर की किल्ली के। सस की हाथ में तिया ॥ २०। श्रीर उन्हें ने चरबी की क्रांतियों पर रखा बीर इस ने चरबो की बेदी पर जलाया ॥ २९। पर क्वांतियों और दिहनी जांच की धादन ने मूसा की आजा के अनुसार दिलाने की भेंट के लिये यहीवा के साम्बने हिलाया ॥ २२ । तब हाबन ने लोगों की श्रोर द्वाय बट्गकर उन्दे श्राभीकीद दिया थ्रीर सहां उस ने पापबलि हामवलि थ्रीर मेलवालिया की चढाया,वहां से वह उत्तर ग्राया,॥ २३। तब मूसा ख्रीर धारन .मिलापवाले तंब्रू में गये ख्रीर निकलकर लेगो। को आधीर्वाद दिया तब यहावा का सेन सब लेगों की देख पड़ा॥ २४। थ्रीर यद्दीवा के साम्बने से बाग निकलकर चरवी समेत हामवाल की वेदी पर भस्स कर गई इसे देखकार, सक्षे, लोगों ने जयजयकार किया और भ्रापने श्रापने सुद्द के खल जिरे॥

(नादाव् श्रीर श्रवीहू के नस्म हाने का अर्थन ) ।

उन्हों ने दोमक्षिपणु, युक्तका दुक्तका करकी चिर धूपदान खे उन में उपरी याता जिस की माचा

ख्रपने अरीर की खतनाहीनता में मृतक थे उस ने किपाया गया है। ४। जब खीष्ट जी हमारा उस के संग्र जिलाया कि उस ने सुम्हारे सब खप- जीवन है प्रगट होगा तब सुम भी उस के सग महिमा राधी की कमा किया॥ १४। श्रीर विधियों का लेख सहित प्रगट किये जाश्रीगे॥ क्षा इमारे विनद्व ग्रीर हम से विपरीत था मिटा हाला और उस की कीली से क्रुश पर ठींकके मध्य में में चठा दिया है॥ १५। ग्रीर प्रधानतान्त्रों ग्रीर प्राधिकारी की सक्जा उतारके क्रुग्र पर उन पर जय- कि इन के कारण ईश्वर का क्रोध आद्या लंबन जयकार करके उन्हें प्रगट में दिखाया ॥

१६। इस लिये खाने में ख्रयया पीने में ख्रयया पर्ध्य या नपे चांद के दिन वा विश्वास के दिनों के विषय में कोई तुम्हारा विचार न करे ॥ १७ । कि थ्री कीप थ्री वैरभाव की थ्री निन्दा थ्री गाली की यद्य यात श्रानेदारी याते। को काया दें परन्तु देद | श्रापने मुद्द से दूर करे। ॥ ए। एक दूसरे से भूठ मत स्पीष्ट का है ॥ १८ । कीई जी अपनी इच्छा से दीन-तार्ड थीर दूरी की पूजा करनेहारा द्वाय तुम्हारा प्रतिकल दरें न करें जो उन यातीं में जिन्दें नहीं की पहिन लिया है जो अपने सृजनदार की कप की देखा है घुस जाता है ख़ैार खपने शारीरिक चान से यृषा फुलाया जाता है।। १९ । श्रीर सिर की धारण १९। उस में यूनानी श्रीर यिट्टी खतना किया हुआ। नहीं करता है जिस से सारा देह गांठी छीर यंधी और स्तनाहीन ग्रन्यभाषिया स्कूबी दास ग्री निवंध में उपकार पार्क ग्रीर गक मग गठके ईप्रवर के नदीं दै परन्तु खीष्ट सब कुछ श्रीर सभी में है। यकाय में यक जाता है॥ २०। जी तुम खीष्ट्र की धग मसार की स्नादि जिला की स्नार मर गये ता लोगों की नाई बड़ी करणा स्ना कृपालुता स्ना दीनता ययों जैसे समार में जीते हुए उन विधियों के यश थी। नमता थी। धीरज प्रश्नि लेखें।। १३। बीर एक में दे। जो मनुष्यों की प्राचायों स्त्रीर शिकायों के दूसरे की सह लेखी स्त्रीर यदि किसी की किसी पर श्रमुसार हैं ॥ २१। कि मत कू थीर न चीख श्रीर दें। प देंने का हेतु होय तो एक दूसरे की द्यमा करें। न राम लगा ॥ २२ । यन्तुमाँ को काम में लाने से कैसे म्हीष्ट ने तुम्दे कमा किया तैसे तुम भी करा ॥ मय नाम दोनेदारी दे ॥ रूप । मेसी विधियां निज १४ । यर इन सभी के जपर प्रेम को पहिन लेखी चन्छा के व्यनुसार की भक्ति से क्षीर दीनता से कीर ना सिद्धता का बध है। १५। क्षीर ईश्वर की वेर की कष्ट देने से जान का नाम ता पाती हैं पर शांति जिस के लिये तुम एक देर में खुलायें भी गये थे क्षुरू भी खादर के येग्ग्य नहीं केवल शारीरिक तुम्हारे घृदय में प्रवस<sup>े</sup> होय **थी**र धन्य माना करे।॥ म्यभाव की तृप्त करने के लिये है।

मण श्रीर तुमरारा जीवन स्त्रीष्ट के संग ईश्वर में धन्य माना॥

Y। इस लिये अपने अगों को जो पृथियी पर हैं व्यभिचार थी। अशुहता थी। कामना थी। कुद्दक्का की थ्रीर साभ को जो मूर्तिपूजा है मार डासा॥ ६। करनेहारीं पर पड़ता है। ७। जिन्हीं की बीच में श्रागे जय तुम इन में जीते घे तव तुम भी चलते घे॥ ८। पर श्रव तुम भी इन सब बाती की क्रीध वाला कि तुम ने पुराने मनुष्यत्व का उस की क्रियाश्रों समेत उतार डाला है॥ १०। श्रीर नये थानुसार ज्ञान प्राप्त करने की नया दोता जाता है॥

१२ । से ईश्वर के चुने दुए पवित्र श्रीर प्यारे १६। खाँग्रुका यचन तुम्ही में ग्राधिकाई से बसे क्षीर ग्रीतीं कीर भजनीं क्षीर क्रात्मिक गानीं में क्षा ताम खीष्ट के चंग जी उठे ते। समस्त ज्ञान चित्र एक दूचरे की विखाओं और कपर की यम्तुओं का खोज करे। चिताओं भीर अनुग्रह चहित अपने अपने मन में प्रभु क्षद्रां खीष्ट ईंग्चर के दिवन दाय बैठा दुःश्रा है॥ के स्नागे गान करा ॥ १९ । स्नार खचन से स्रयबा र । पृथियो पर की वस्तुओं पर नहीं परम्तु जपर कर्मा से जो कुछ तुम करी सब काम प्रभु योश के की व्यन्तुकों पर मन लगाको ॥ ३ । व्योकि सुम तो नाम से करी कीर उस के द्वारा से ईश्वर पिता का

१८। हे स्त्रिया जैसा प्रभु में साहता है तैसा श्रपने श्रपने स्वामी के श्रधीन रहा॥ १९। हे पुरुषा कहव मत दाखा।

२०। हे लडकी सब बातीं में श्रपने श्रपने माता पिता की ग्राचा माना क्येंकि यद प्रमु की भावता है। २१। ह पितायी खपने खपने लक्ष्मी की मत विकायों न दें। कि वे ददास दीवें॥

२२। हे दासे। जो लेगा भरीर के अनुसार तुम्हारे स्थामी हैं मनुष्यों की प्रसन्न करनेहारी की नाई मुद्द देखी सेवा से नही परन्तु मन की सीधाई से ईप्रवर से डरते हुए सब बातों में उन को क्राचा माना॥ २३ । खेर के कुछ तुम करा सब कुछ कैसे मनुष्यों के लिये सा महीं परन्तु जैसे प्रमुक्ते लिये खन्त करण में करो ॥ २४ । क्योर्कि जानते द्वी कि प्रभु में तुम श्रधिकार का प्रतिकल पान्नोगे क्योंकि तुम प्रमुखींष्ट के दास है। । २५ । परन्तु अनीति करनेहारा जी श्रनीति उस ने किई है तिस का फल पाविगा सीर पद्मयात नहीं है ॥

🞖 रें स्वामिया प्रपने प्रपने दासों से न्याय-युक्त श्रीर यथार्थ व्यवद्यार करी क्यों-कि जानते द्वा कि तुम्दारा भी स्वर्ग में स्वामी दै॥

र। प्रार्थना में लगे रहा स्नीर धन्यवाद के साथ उस में जागते रहे। है। श्रीर इस के सग हमारे लिये भी प्रार्थना करी कि ईश्वर इमारे लिये वात करने का गेसा द्वार खोल दे कि एम खोष्ट का भेद जिस के कारण में बांधा भी गया हू बाल देवें॥ ४। जिन्ने में जैसा मुभी बोलना उचित है बैसा ही उसे प्रगट कद ॥ ५। वाहरवाला की खोर बुंद्धि से चला थ्रीर अपने लिये समय का लाभ करे। ॥ ई। तुम्हारा वचन गदा प्रनुग्रद संदित ग्रीर लाग से स्वादित ष्टीय जिस्ति तुम जाना कि दर एक की किस दीति में उत्तर देना तुम्हें इचित है ॥

9। तुखिक जो प्यारा भाई थीर विश्वासयाय सेवक कार प्रभु में मेरा संगी दास है मेरा सब समा-अपनी अपनी स्त्री की प्यार करे। श्रीर उन की श्रीर वार तुम्हें सुनावेगा ॥ ८ । कि मैं ने उसे इसी के निमित्त तुम्हारे पास भेजा है कि बह तुम्हारे विषयं में की बात जाने थीर तुम्हारे मन की गांति देवे॥ ए। उसे मै ने उनीसिम के स्रा जी विश्वासयाग्य थीर प्यारा भाई थीर तुम्हीं में का है भेजा है. वे यहां का यद्य समाचार तुम्हे सुनावेगे ॥

१०। ग्रारिस्तार्ख जा मेरा सगी वधुग्रा है श्रीर मार्क जी वर्णवा का भाई लगता है जिस के विषय में तुम ने खाचा पाई. जो घट तुम्दारे पास खार्चे तो उमे ग्रह्म करो ॥ १९ । थ्रीर योध को युस्त कदावता है इन तीना का तुम से नमस्कार . खतना किये हुए लेगों में से केवल येही ईशवर के राज्य के लिये मेरे सहकर्मी है जिन से मुक्ते शांति हुई है॥ १२ । इपाफ्ता जो तुम्हों में से एक खीष्ट को दाम है तुम से नमस्कार कहता है छै। यसा तुम्हारे लिये प्रार्थेनाख्रों में उद्योग करता है कि तुम ईंग्वर की सारी इच्छा में सिद्ध श्रीर परिपूर्ण वर्ने रहे।॥ १३। क्यों कि में उस का सोची हू कि तुम्हारे लिये और उन को लिये जी लाग्रीदिकीया में है ग्रीर उन की लिये जा दियरापलि में दै उस का अल्डा प्रमुराग है॥ १४। लूक का जो प्यारा वैद्य है ग्रीर दीमा का तुम से नमस्कार ॥ ९५ । लाग्नोदिकीया में की भाइयों को 'ग्रीर नुस्का को ग्रीर उस के घर में की मण्डलीको नमस्कार॥ १६ । ध्रीर जब यद्य पन्नी तुम्हारे यहां पठः लिई जाय तवः ऐसा करी कि लाखोदिकियों की मगडली में भी पढ़ी जाय थीर कि तुम भी लाओ दिक्षेया की पत्री पठे। । १९। ग्रीर स्रर्थिय से करोा जे। सेवकाई तूने प्रभु में पाई है उसे देखतारह कि तूउसे पूरी करें,॥ १८ । सुक पावल का अपने छात्र का लिखा हुआ नमस्कार. मेरे वधनों की सुध लेखी . अनुग्रह तुम्हारे सग द्याये। स्नामीन ॥

## थिसलानिकियां का पावल प्रेरित की पहिली पत्री।

१ पावल कार सीला श्रीर तिमोधिय शियस्तानिकियां की मण्डली को जो ईश्वर पिता थीर प्रभु योश खीष्ट्र मे है . तुम्ही हमारे पिता ईश्वर श्रीर प्रभु योशु खोष्ट्र से अनुगृह थीर शांति मिले॥

२। इम खपनी प्रार्थनाख्रीं में तुम्हें स्मरण करते दुर नित्य तुम सभी के विषय में ईश्वर का धन्य मानते है ॥ ३ । क्योंकि हम श्रपने पिता ईश्वर के श्रागे तुम्हारे विश्वास के कार्य्य श्रीर प्रेम के परिश्रम को स्रोर हमारे प्रभु योशु खीष्ट मे आशा की धीरता का निरन्तर स्मरण करते हैं। ४। ग्रीर हे भाइया ईश्वर के प्यारे। इस तुम्हारा चुन लिया जाना जानते है ॥ ५ । वयोक्ति हमारा सुसमाचार केवल वचन से नहीं परन्तु सामर्थ्य से भी श्रीर पवित्र खात्मा से श्रीर बहे निश्चय से तुम्हारे पास पहुंचा जैसा तुम जानते दे। कि तुम्हारे कारण इम तुम्हा में कैसे बने ॥ ई। थीर तुम लेगा बड़े क्लेश के बोच में ,पवित्र श्रात्मा के यानन्द से वचन की ग्रहण करके हमें। के थीर प्रभुको अनुगामी बने ॥ 9 । यहां लाकि साकि-दोनिया और स्राखाया से के सब विश्वासिया के लिये तुम दृष्टाना दृर ॥ ८ । क्योकि न केवल माकि-दोनिया थ्रीर श्राखाया में तुम्हारी श्रीर से प्रभु के वचन का ध्वान फैल गया परन्तु हर एक स्थान मे भी तुम्दारे विश्वास का जो ईश्वर पर है चर्चा है। गया है। यदा से कि इसे कुछ बोसने का प्रयोजन नहीं है ॥ ए। क्योंकि वे प्राप ही हमारे विषय मे वताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा ग्राना किस प्रकार का था थ्रीर तुम क्येकर मूरता से ईश्वर की स्रोर फिरे जिस्ते जोवते थ्रीर सम्ने ईश्वर की सेवा करे।॥ १०। यार स्वर्ग से उस की पुत्र की जिसे इस ने मृतकों में से उठाया बाट देखे। अर्थात् बोशु की जी विता अपने लड़की की तैसे इस तुम्हा में से हमें श्रानेवाले क्रोध से वचानेहारा है।

र हे भाइया तुम्हारे पास हमारे आने के विषय में तुम आप ही जानते हैं। कि वह व्यर्थ नहीं,या॥ २। परन्तु आगे फिलिपी में जैसा तुम जानते हो दुख पाके ग्रीर दुर्दशा भागके इस ने ईश्वर का सुसमाचार बहुत रााड़े भगाड़े मे तुम्हें सुनाने की अपने ईश्वर से साहस पाया ॥ है। क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से थ्रीर न श्रमुहता से श्रीर म कल को साध है ॥ ४। परन्त जैसा ईश्वर को अच्छा देख पड़ा है कि ,सुसमाचार इमे स्रोपा जाय तैसा इम बोलते है अर्थात् जैसे मनुष्यों की प्रसन्न करते हुए सी नही परन्तु ईप्रवर कों जो हमें। को मन को जांचता है ॥ ५ । क्यों कि इम न तो कभी लच्चीपत्ती की बात किया करते थे जैसा तुम जानते हा थीर न लाभ के लिये बहाना करते थे ईश्वर साची है। ई। स्त्रीर यद्यीप हम खीष्ट के प्रेरित होके मर्प्यादा ले सकते तीं भी हम मनुष्या से चाहे तुम्हां से चाहे दूसरा से खादर नहीं चाइते थे॥ ७। परन्तु तुम्हारे बीच मे इम ऐसे कामल बने जैसी माता श्रपने बालकी का दूध पिला प्रों सती है ॥ ८ । वैसे हो हम तुम्हों से स्त्रेंह करते हुग तुम्हें केवल ईश्वर का सुसमाचार नहीं परन्तु थ्रपना श्रपना प्रारा भी वाट देने की प्रसन्न **घे** इस लिये कि इमारे तुम प्यारे बन गये ॥ ए । क्यों कि हे भाइया तुम हमारे परिश्रम छैार क्लेश की स्मरण करते हो कि तुम में से किसी पर भार न देने के लिये इम ने रात श्री दिन कमाते हुए तुम्हीं में ईश्वर का सुसमाचार प्रचार किया ॥ १०। तुम लोग साची हा और ईश्वर भी कि तुम्हां के यार्ग को विश्वासी द्दे। इम कैसी पवित्रता था धर्म्म थ्री निर्दायता से चले ॥ ११। जैसे तुम जानते हो कि जैसा एक एक की क्योंकर उपदेश ग्री शांति ग्री साली

तुम्हे अपने राज्य थीर रेश्वर्ण मे युलाता है॥

१३। इस कारण से इस निरन्तर ईण्टर का धन्य भी मानते हैं कि तुम ने जब ईक्ष्यर के समा-चार का वचन इम से पाया तव मनुष्या का वचन नहीं पर जैसा सचमुच है ईख्वर का घचन ग्रहण किया जा तुम्हा में जा विश्वास करते हा गुरा भी करता है। १४। क्यों कि दे भाइया खीष्ट यीश मे र्इष्टर की मगडिलयां जो यिदूदिया में दे उन के तुम श्रनुगामी वने कि तुम ने श्रपने स्वदेशियों से वैसा ही दु ख पाया जैसा उन्दे। ने भी यिद्रदिया से॥ १५। जिन्हों ने प्रभु योशु की थैं।र भविष्यद्वकायी की मार डाला क्रीर हमें की सताया थीर ईग्वर की प्रसन्न नहीं करते हैं ग्रार सब मनुष्यों के विक्र है। १६ । कि वे अपन्यदेशियों से उन की आया की लिये वात करने से हमे वर्जते है जिस्ते नित्य ग्रापने पापी को पूरा करे. परन्तु उन पर क्रोध ग्रत्यन्त ली पहुचा है॥

१९। पर हे भाइयो हमें ने हृदय में नहीं पर देह में घोडी बेर का तुम से ग्रक्ता किये जाके बर्त श्राधिक करके तुम्हारा मुद्द देखने की बही श्राम-साया से यद्र किया॥ १८। इस लिये इस ने ऋर्थात् मुक्त पावल ने एक वेर कीर दो वेर भी तुम्दारे पास क्यान की इच्छा किई क्रीर र्यतान ने इसे रोका॥ १८ । क्योंकि इमारी ग्रामा ग्रम्या ग्रानन्द श्रम्या बड़ाई का मुक्कुट क्या है . क्या तुम भी छमारे प्रभु योशु की प्रकें आगों उस के आने पर नहीं हो। २०। तुम तो इमारी वडाई ग्रीर ग्रानन्द हो॥

रू. इस कारण जब इम थार सह न सकी तब इम ने खाथीनी में श्रकीले क्वी दे जाने की श्राच्का जाना ॥ २ । श्रीर तिमेणिय को जे। इमारा भाई ग्रीर ईश्वर का सेवक ग्रीर खीष्ट की मुसमाचार में हमारा सहकामी है तुम्हे स्थिर करने की ग्रीर तुन्हारे विज्ञास के विषय मे

देते थे ॥ १२ । जिस्से तुम ईप्रवर के येग्य चला जा | हा कि हम इस के लिये ठहराये हुए हैं ॥ ४ । क्यों-कि जब इस तुम्हारे यहां चे तब भी तुम का आगी से कदते थे कि एम ती क्लेश पार्वा नेसा तुथा भी है खीर तुम जानते दी ॥ ५। इस कारक से जय मे श्रीर संदन सका तब तुम्हारा विश्वास व्रक्तन की भेजा ऐसान हो कि किसी रीति से परीक्षा करने-द्दारे ने तुम्दारी परीक्षा क्षिर्द क्रीर दमारा परिश्रम व्यर्थ देश गया देश ॥

> ६। पर श्रभी तिमीथिय जा तुम्टारे पास स हमारे यहा श्राया है श्रीर तुम्हारे विक्वाम श्रीर प्रेम का मुसमाचार इमारे पास लाया है ग्रीर यह कि तुम नित्य मली रीति से धर्म स्मरण क्षरते हा स्नार प्रम देखने की लालका करते है। बैसे एम भी तुम्दे देखने को लालसा करते है ॥ ७। ते। इस देतु से हे भाइया तुम्हारे विश्वास के द्वारा से इस ने अपने सारे क्लेश क्री दरिक्ता में तुम्हारे विषय में ग्रांति पाई है ॥ ८ । क्योंकि श्रय ना तुम प्रभु में दृष्ट्र रहा तो एम जीवते हैं।। ए। क्यों कि हम धन्यबाद का कीन सा फल तुम्दारे विषय में ईश्वर की इस सारे ख्रानन्द के लिये दे सकते दे जिस करके इस तुम्हारे कारण श्रपने ईंग्र्य के श्रागे श्रानन्द करते हैं॥ १०। कि रात थे। दिन इस ग्रात्यन्त विन्ती करते है कि सुम्हारा मुंह देखें श्रीर तुम्हारे विज्वास की जा घटी हे उसे पूरो करे॥

१९ । इमारा पिता ईश्वर श्राप ही थार हमारा प्रमु योशु खोष्ट तुम्हारी ख्रार हमारा मार्ग सीधा करे॥ १२। पर तुम्दें प्रभु एक दूसरे की स्रोर श्रीर सभा को श्रोर प्रेम में ब्राधिकाई देवे श्रीर स्भारे जैसे इम भी तुम्हारी ग्रीर उभरते है ॥ १३ । जिस्ते वह तुम्हारे मन की स्थिर करे ग्रीर हमारे पिता र्इक्टर के आगे इमारे प्रमु योशु स्त्रीप्र के आपने सव पवित्रो के स्मा ग्राने पर पवित्रताई में निर्देश भी करे ॥

8• सी हे भाइया श्रन्त में हम प्रभु यीश में तुम्हें विन्ती श्रीर उपदेश करते तुम्दे समभाने को भेजा॥ ३। जिस्ते कोई इन दे कि जैसा तुम ने इम से पाया कि फिस रीति से क्रेंगों से डगमगा न जाय क्योंकि तुम थ्राप जानते विलना ग्रीर ईंग्वर की प्रसन्न करना तुम्हे विवत है

तुम खोधक यड़ते लाखा ॥ २ । क्यों कि तुम लानते चे कि छम ने प्रभु योशु की श्रीर से कीन कीन खाला तुम्हें दि है ॥ ३ । क्यों कि ईश्वर की इच्छा यह है खर्थात् तुम्हारी पांचत्रता कि तुम व्यभिनार से परे रही ॥ ४ । कि तुम में से हर एक अपने खपने पात्र की उन अन्यदेशियों की नाई लो ईश्वर की नहीं लानते हैं कामाभिलाया से रखे से नहीं ॥ ५ । परन्तु पांचत्रता खार आदर से रखने लाने ॥ ६ । कि इस बात में कीई अपने भाई की न ठमें खार न उस पर दांव चलावे ह्यों कि जैसा हम ने आमे तुम से कहा खीर साली भी दिई तैसा प्रभु इन सव बातों के विषय में पलटा लेनेहारा है ॥ ९ । क्यों कि ईश्वर ने हमें की अशुद्धता के लिये नहीं परन्तु पांचत्रता में युलाया ॥ ६ । इस कारण जी तुच्छ लानता है से मनुष्य की नहीं परन्तु ईश्वर की लिस निया संवर्ध की लिस नहीं परन्तु पांचत्रता में युलाया ॥ ६ । इस कारण जी तुच्छ लानता है से मनुष्य की नहीं परन्तु ईश्वर की लिस

ए। भात्रीय प्रेम के विषय में तुम्हें प्रयोजन नहीं है कि म तुम्हारे पास लिख्न क्वों कि एक दूसरे की प्यार करने की तुम आप ही ईंग्वर के सिखाये हुए हो। १०। क्वों कि तुम सारे माकिदी निषा के सब भाइया को खोर से हैं करते भी ही परन्तु है भाइया हम तुम से विन्ती करते हैं कि अधिक वड़ते जाखी। ११। सीर जैसे हम ने तुम्हें खाना दिई तैसे चैन से रहने का खार अपना अपना काम करने का खार अपने अपने हाथा से कमाने का यव करो। १२। जिस्ते तुम वाहरवाला की खोर शुभ रीति से चली खार तुम्हें किसी वस्तु की घटती न होय।

१३ । दे भाइया में नहीं चाहता हू कि तुम उन के विषय में का सोये हुए दे अनजान रहा न ही कि तुम भीरों के समान जिन्हे आणा नहीं दे शोक करो ॥ १४ । क्योंकि जो हम विश्वास करते हैं कि योणु मरा श्रीर जी उठा तो वेसे ही ईश्वर उन्हें भी जो योणु में सोये दे उस के सम लावगा ॥ १५ । क्योंकि हम प्रमुक्त वचन की अनुसार तुम से यह कहते हैं कि हम जो जीवते खार प्रमुक्त आने लीं वच जाते हैं उन के आगो जी सोये है नहीं वड़ चलेंगे॥ १६ । क्योंकि प्रमुखाप ही कचे शब्द सहित

सुम खिंधक बढ़ते लाखा ॥ १ । क्योंकि सुम जानते प्रधान दूत के शब्द सहित ख़ीर ईश्वर की सुरही हैं। कि हम ने प्रभु योशु की ख़ीर से कीन कीन सहित स्थ्रां से उतरेगा ख़ीर लें। खीष्ट में मूर है ख़ांचा तुम्हें दिई ॥ ३ । क्योंकि ईश्वर की हक्का साई पहिले उठेंगे ॥ १९ । तब हम नो लीवते ख़ीर यह है ख़र्यात् तुम्हारी पांववता कि तुम व्यभिनार वन काते हैं एक स्था उन के साथ प्रभु से मिलने की से परे रही ॥ ४ । कि तुम में से हर एक ख़पने ख़पने मेंग्रें में ख़ाकांग्र पर उठा लिये जायेंगे ख़ीर इस पात्र की उन ख़न्यदेशियों की नाई नो ईश्वर की रीति से हम सदा प्रभु के संग रहेगे ॥ १८ । से इन नहीं जानते हैं कामाभिलाया से रखे से नहीं ॥ १ । वातों से एक इसरे की शांति देखे। ॥

प् च्रे भाइया कालों खीर समया के विषय में तुन्हें प्रयोजन नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ लिखा जाय॥ २। ऋयोकि तुम स्राप ठीक करक जानते हो कि जैसा रात की चार तैसा ही प्रभुका दिन श्राता है ॥ ३ । क्योंकि जब लाग करेंगे कुशल दे धीर कुरू भय नहीं तब जैंसी गर्भवती प्ररंपसव की पोंड तैसा उन पर विनाश श्रचांचक श्रा पड़ेगा श्रीर वे किसी रीति से नहीं बर्वेगे ॥ 🞖 । पर हे भाइया तुम ता ग्रंधकार में नहीं हो कि तुम पर वह दिन चार की नाई स्ना पड़े ॥ ५ । तुम सब क्योति को सन्तान श्रीर दिन के सन्तान हो . इस न रात के न याधकार के है ॥ ई। इस लिये इम ग्रारा के समान सीवे सा नहीं परना बागे थार सचेत रहे ॥ ७। क्योंकि सेनिहारे रात की चाते हैं थै।र मतवाले लाग रात की मत-वाले होते है। 🗅 । पर हम जी दिन के हैं ती विश्वास श्रीर प्रेम की किलम श्रीर टीप श्रर्थात त्राख को आशा पाँचनके सचेत रहें ॥ ए। क्योंकि ईश्वर ने इमें क्रोध के लिये नहीं पर इस लिये ठहराया कि इस अपने प्रमु योशु स्त्रीष्ट के द्वारा से त्राख प्राप्त करें॥ १०। जो हमारे लिये मरा कि इम चाहे जार्री चारे सेर्वे एक संग उस के साथ जीव ॥ ११। इस कारण एक दूसरे की शांति देखी छीर एक दूसरे की सुधारा जैसे तुम करते भो दें।।

को योशु में चाये हैं उस के सम लाविमा ॥ १५। १२। है भाइयो हम तुम से विन्ती करते हैं कि क्षोंकि हम प्रमुक्त वचन के अनुसार तुम से यह जो तुम्हों में परिश्रम करते हैं और प्रमुक्त तुम पर कहते हैं कि हम जो जोशते थार प्रमुक्त आने लां अध्यक्ता करते हैं थार तुम्हें चिताते हैं उन्हें यद जाते हैं उन के आमें जो सेाये है नहीं वड़ पहचान रखे। ॥ १३। थार उन के काम के कारण चलेंगे॥ १६। क्योंकि प्रमुखाप हो कचे शब्द सहित उन्हें अत्यन्त प्रेम के योग्य सममा अग्रायस में मिले रहे।॥

है व्यनरीति से चलनेदारी की चिताग्री कायरी की शांति देखी दुर्ब्वलां की सभाला सभी की खार धीरजवन देग्यो ॥ ९५ । देखी कि काई किसी से धुराई के वदले घुराई न करे परना सदा एक दूसरे की श्रीर स्मा की श्रीर भी भलाई की चेहा करे।॥ १६ । सदा श्रानिन्दत रहा ॥ ९७ । निरन्तर प्रार्थना करो ॥ १८। इर वात मे धन्य माना क्योंकि तुम्हारे विषय में यही खीष्ट यीशू में ईश्वर की दच्छा है। १८ । स्रात्मा को निवृत्तं मत करो ॥ २० । भविष्य-

१४ । खीर हे भाइया हम तुम से विन्ती करते । यद्यकी की धर लेखा ॥ २२ । सव प्रकार की वुराई से परे रहा ॥ २३ । शांति का ईंग्वर स्नाप ही तुम्दे सपूर्ण पवित्र करे थीर तुम्दारा सपूर्ण खात्मा श्रीर प्राच श्रीर देह इसारे प्रभु यीशु स्त्रीष्ट के स्नाने पर निर्दीप रखा जाय ॥ २४ । तुम्दारा खुलानेहारा विश्वास्थारय है श्रीर वरी यह करेगा ॥

२५ । दे भाइयो इमारे लिये प्रार्थना करे। ॥ २६ । स व भाइया की पांचल चूमा लेके नमस्कार करी। २६।मै तुम्हे प्रभु की किरिया देता हू कि यह पत्री सब पिचत्र भाइया का पक्को मुनाई जाय॥ २८। हमारे प्रमु द्वाशियां तुच्छ मत जाना ॥ २१ । सब बाते जाचा योशु स्त्रीष्ट का श्रनुग्रह तुम्दारे सम देखि । श्रामीन ॥

# थिसलानिकियां का पावल प्रेरित की दूसरी पत्री।

१ पावल थार सीला थार तिमाथिय चियसोनिकिया की मण्डली को जो इमारे पिता ईश्वर ग्रीर प्रभु घोशु खोष्ट मे है ॥ २ । तुम्हें इमारे पिता ईक्टर सीर प्रभुधीसु क्षीष्ट से अनुग्रह और शांत मिले ॥

३ । हे भाइया तुम्हारे विषय में नित्य ईश्वर का धन्य मानना इमें उचित है जैसा योग्य है क्योंकि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता है ग्रीर एक दूसरे की थोर तुम सभी से से इर एक का प्रेम श्राधिक दोता जाता है ॥ ४ । यहां ले। कि सब उपद्रवीं में जे। तुम पर पडते है क्रीर क्रोंगों में जी तुम सहते ही तुम्दारा जा धीरन थैं।र विश्वास है उस के लिये हम खाप ही ईश्वर की मगड़िलया में तुम्हारे विषय में वहाई करते हैं॥

यर तो ईप्रवर के न्याय के ग्रनुसार है कि: का तुम्दे क्लेश देते हैं उन्हें प्रतिफल से क्लेश देव ॥ ९ । श्रीर तुम्हें जो क्रेश पाते हा हमारे स्ना उस समय में चैन देवे जिस समय प्रभु योशु स्वर्ग से अपने सामध्ये के दूती की संग्र धधकती आग में प्रगट होगा॥ 🕻 । क्रीर के। लोग ईंग्वर के। नहीं जानते हैं क्रीर जे। लाग इमारे प्रभु योशु खीष्ट के सुसमाचार की नहीं मानते है उन्हें दराड़ देशा ॥ ९ । कि वे तो प्रमु के च<sup>ण्</sup>तुख से क्रीर उस की क्रांक्त के तेज की कार से उस दिन ग्रनन्त विनाण का दख्ड पाविशे ॥ १०। जिस दिन घर श्रापने पवित्र लेका में तेजामय श्रीर मव विश्वास करनेहारी में ग्राप्रचर्ण दिखाई देने की प्राविगा . कि इस ने तुम की जी साक्षी दिई उस पर विश्वास तो किया गया।

९९। इस निमित्त इस नित्य तुम्हारे विषय मे प्र। यह तो ईख्कर के ययार्थ विचार का प्रमाण प्रार्थना भी करते है कि हमारा ईश्वर तुम्द इस है जिस्ती तुम ईश्वर के राज्य के येगय गिने जावा युलाइट के येग्य समभे थीर भलाई की सारी सुझका बिस के लिये तुम दुख भी चठाते है। ॥ ६। क्योकि को ग्रीर विश्वास के कार्य की सामर्थ्य सहित पूरा करे ॥ १२ । जिस्तें तुन्टों में घमारे प्रभु योजु खीष्ट | किया परन्तु श्रधमी से प्रसन्न हुए दग्ड के ये।ग्य के नाम की मोहमा थार उस में तुम्हारी मोहमा इमारे ईश्वर के खीर प्रभु योशु खीष्ट के अनुग्रह के समान प्रगट किई जाय ॥

र• प्र हे भाइया हमारे प्रभु योशु स्तीष्ट के लाने के खीर हमा के उस पास ण्काट्टे देनि के विषय में दम तुम से विन्ती करते दे॥ २। कि अपना अपना मन भीघ्र डिग्नन न देखी खीर श्रात्मा के द्वारा श्रधवा वचन के द्वारा श्रधवा पत्री के द्वारा जैसे इमारी ग्रीर से होते घवरा न जाग्री कि माना स्त्रीष्ट का दिन क्रा पहुचा है ॥ ३ । कीई तुम्दे किसी रीति से न इसे क्योंकि सब सी धर्म-त्यारा न दे। लेवे श्रीर वह पापपुरुप खर्थात् विनाश का पुत्र ॥ ४ । जी विरोध करनेहारा ग्रीर सब पर ना ईंग्वर अधवा पूर्व कदावता है अपने की कचा करनेदारा है यहां ली कि वह ईश्वर के मन्दिर मे र्द्भवर की नार्द घैठके ग्रपने की देश्वर करके दिखावे प्रगाट न दाय तथ सां यह दिन नहीं पहुंचेगा॥ ५ । क्या तुम्दे पुरत नही कि जब मैं तुम्हारे यहा था तय भी मैं ने यद वाते तुम से कदी॥ ६। गैर यय तुम उस यस्तु की जानते ही जी इस लिये राकती है कि वह अपने ही समय में प्रगाट द्देवि ॥ ७ । क्वोंकि श्रधर्म का भेद ग्रय भी कार्य करता है पर केवल जब सा वह जा स्रभी राकता है टल न नावे ॥ 🗀। श्रीर तव वह प्रधर्मी प्रगट देशा जिसे प्रभु अपने मुद्द को पद्यन से नाम करेगा थ्रीर श्रपने श्रानं के प्रकाश से लाप करेगा ॥ ९ । श्रधीत् वह श्रधर्मा जिस का श्राना शैतान के कार्यः के अनुसार भूठ के सब प्रकार के सामर्थों थे।र चिन्हा , श्रीर श्रद्धत कामा के साथ॥ १०। श्रीर उन्दें से

ठहरे ॥

१३। पर हे भाइया प्रभु के प्यारा सुम्हारे विषय में नित्य ईश्वर का धन्य मानना इमें डिंचत है कि ईंग्वर ने ग्रादि से तुम्हे प्रात्मा को पवित्रता, ग्रीर सञ्चार्डको विश्वास को द्वारा त्रामा पाने की चुन लिया॥ १४। श्रीर इस के लिये तुम्हें प्रमारे बुसमाचार के द्वारा से खुलाया जिन्हें तुम इमारे प्रभु योशु खीष्ट की मोद्दिमा की प्राप्त करें।॥ १४। इस लिये दे भाइया द्रढ रहा थीर का वाते तुम ने प्रमारे चाहे बचन के द्वारा चाहे पत्री के द्वारा सीखीं उन्हे धारण करे। । १६ । इमारा प्रभु,योशु खोष्ट ग्रापदी ग्रीर इसारा पिता ईब्बर जिस ने इसे प्यार किया श्रीर अनुग्रह से अनन्त श्रांति श्रीर अच्छी आशा दिई है ॥ १८ । तुम्हारे मन की शांति देवे श्रीर तुम्हं धर रक प्रच्छे वचन थीर कर्म में स्थिर करे।

क्रान्त में हे भाइया यह कहता हूं कि हमारे लिये प्रार्थना करों कि प्रभु का वचन जैशा तुम्हारे यहां फैलता है तैसा ही ग्रीच्र फैले थीर तेनामय ठदरे॥ २। थीर कि हम श्रविचारी श्रीर दुष्ट मनुष्या से बच जाये क्योंकि विक्रास सभा को नहीं हैं॥३। परन्तु प्रभु विक्रास-योग्य है जो तुम्हे स्थिर करेगा और दुष्ट से बचाये रदेशा ॥ ४ । श्रीर इस प्रभु से सुस्टारे विषय में भरोसा रखते हैं कि जो क्रुड इम तुम्हें श्राचा देते दें उसे तुम करते देा श्रीर करोगे भी॥ ५। प्रभुतो ईश्दर के प्रेम की खार खीर खीए के धीरज, की ग्रार तुम्दारे मन की श्रावाई करे॥

६। हे भाइयो हम तुम्दे श्रपने प्रभू योशु खोष्ट को नाम से आचा देते हैं कि इर एक भाई से जो की नष्ट देती है अधर्म के सब प्रकार के छल के अनरीति से चलता है श्रीर की शिक्षा उस ने इस माथ है इस कारण कि उन्दों ने सञ्चाई के प्रेम की | से पाई उस के अनुसार नहीं चलता है अलग हो नहीं ग्रदश किया कि उन का त्राण दोता॥ ११। | जायो।॥ ७। क्यों कि तुम ग्राप जानते दो कि किस थीर इस कारण ये देश्वर उन पर भारित की प्रवलता रीति से एमारे श्रन्गामी द्वाना उचित है क्योंकि इस भेनेगा कि वे भूठ का विश्वास करे।। १२। जिस्ते सुम्दें में श्रनरीति से नहीं चले।। 🗀 श्रीर सेत की सय लेगा जिन्हों ने सञ्चार्श का विश्वास न रोटी किसी के यहां से न खार्श परना परिश्रम श्रीर

पर भार न देखे॥ ए। यह नही कि धर्म ग्राधिकार नदीं दै परन्तु इस लिये कि अपने की तुम्हारे काग्य दृष्टान्त कर देवे जिन्ते तुम इमारे अनुगामी दीखी ॥ १०। क्यों कि जब इम तुम्दारे यदां घे तब भी यद याचा तुम्दे देते ये कि यदि कोई कमाने नही चाइता है ते। खाना भी न खाय॥ ११। ध्योकि इम सुनते हे कि कितने लेगा तुम्हें। में श्रनरीति से चलते हैं थीर अब कमाते नहीं परन्तु थे। री के काम मे दाय डालते हैं। ११। रेसें की दम बाजा देते हैं थीर अपने प्रमु पीशु खीष्ट की श्रीर से उपदेश करते है कि वे चैन से कमाको प्रापनी हो रोटी खाया करें॥ के सम होत्रे । श्रामीन ॥

क्लेश से रात थी। दिन कमाते थे कि तुम में से किसी / ९३। बीर तुम दे भाइया सुकर्म करने में कातर मत द्वायो ॥ १४। यदि काई इस पत्री में का एमारा वचन नहीं मानता है उसे चीन्द रही। खीर उस की मग्राति मत करा जिन्हों यह लोड्यत दे।य॥ १५। तामी उसे वैरी सा मत समभो परना भाई जानके चिताग्री॥

> १६। श्रांति का प्रभु आप दी नित्य सुम्दे सद्वेचा श्रांति देवे . प्रमु तुम सभी के मग दीवे ॥ १९ । मुक पावल का अपने दाघ का लिखा दुखा नमस्कार जी दर एक पत्री में चिन्द है. में यूँ ही लिखता हू॥ १८। इमारे प्रभु योशु र्योष्ट का श्रनुग्रह सुम संभी

# तिमाथिय का पावल प्रेरित की पहिली पत्री।

योशु खोष्ट की खाचा के अनुसार योशु खोष्ट का प्रेरित है बिक्टास में खपने सम्चे पुत्र तिमाधिय की ॥ २ । तुमे दमारे पिता ईज्ञर ग्रीर दमारे प्रमु खीष्ट योशु से अनुग्रद थीर दया थीर शांति मिले॥

रे । जैसे में ने माकिदोनिया की जाते हुए तुक से विन्ती किई [तैसे फिर कहता हूं] कि इफिस मे रिष्या जिस्ति तू कितनी की खाचा देवे कि खान क्रान उपदेश मति किया करेगे। ४। श्रीर कटानियी पर भीर श्रनन्त वंशायलियो पर मन मत लगाग्री निन से ईश्वर के भगडारीपन का की विक्वास के विषय में है निवाद नहीं दाता है परन्तु और भी विवाद उत्पन्न होते हैं॥ ५। धर्माचा का प्रश्त वद प्रेम है जो शुद्ध मन से खार पाटके विवेक से बीर निष्कपट विश्वास से माता है। ई। जिन से कितने

की व्यवस्थापक दुवा चाहते हैं परन्तु न वह वार्त १ • पावल की हमारे त्रामकर्ता ईश्वर व्यक्तते की वे कहते हैं ग्रीर न यह जानते हैं कि कीन की ग्रीर हमारी जाशा प्रभु भी वाती के विषय में हुडता से वीलते है। दा पर सी वातों के विषय में दृढता से वेालते है।। 🕻 । पर दम जानते है कि व्यवस्था यदि कोई उस की विधि के अनुसार यद जानके काम में लाखे ते। श्रञ्छी दे॥ ए। कि व्यवस्था धर्मी चन के लिये नदीं उद्दराई गई दै परन्तु ग्रधमीं थीं। निरंकुण लेगों के लिये मिक्तिद्दीना थें। पापियों के लिये ग्रपिवत्र थीर ग्रमुह चोगो के लिये पिनृधातकों थी। मातृधातको के लिये॥ १०। मनुष्यघातको व्यभिचारिया पुरुषगामिया मनुष्य-विमह्में भूठों ग्रीर भूठी किरिया खानेहारा के लिये है थीर यदि दूसरा कोई कर्म दो को खरे उपदेश के विक्ष है तो उस के लिये भी है। ११। परमधन्य ईश्वर की महिमा के मुसमाचार के श्रनुसार जो मुक्ते सेापा गया।

९२। श्रीर में खीष्ट यीश इसारे प्रमुक्ता जिस ने सुकी सामध्ये दिया धन्य मानता हू कि उस ने मुक्ते विश्वासयोग्य समभा थ्रीर सेवकाई के लिये ठर-लोग मटकके वकवाद की ग्रीर फिर गये है ॥ ७ । राया ॥ १३ । जी श्रागे निन्दक और सतानेशरा

बीर उपद्रवी या परन्तु सुक पर दया कि ई । क्योंकि में ने श्रविश्वासता में श्रज्ञानता से ऐसा किया ॥ १४ । खैार दमारे प्रभु का अनुग्रद विश्वास के साथ थीर प्रेम के साथ जा खीष्ट्र योश से है बहुत श्रधिकार्ड से हुआ। १४। यह बचन बिद्यास-याग्य खार सर्व्यथा ग्रहणपात्य है कि खीए योश पापियों की बचाने के लिये जगत मे खाया जिन्हों में मै सब से बढ़ा हूं॥ १६। परन्तु मुक्त पर इसी कारक से दया किई गई कि मुक्त में सब से प्राधिक करके योश खीष्ट समस्त धीरच दिखाँ कि यह उन लागों के लिये जा उस पर ग्रानना जीवन के लिये िवश्यास करनेवाले घे एक नमूना द्वीवि॥ १७। सनातन काल के यायिनाशी थीर यह उस राजा की व्यर्थात् प्रहेत युद्धिमान ईश्वर का सट्वंदा प्रतिष्ठा थार स्थानुवाद देव . श्रामीन ॥

१८। यद खाजा हे पुत्र तिमाधिय में उन भविष्य-द्वारिययों के यनुसार जो तेरे विषय मे थारी से किई गर्भ तुमें मांप देता हू कि तृ उन्दी की सदायता से ग्रको लड़ाई का याहा द्वाय॥ १९। श्रीर विश्वास को भीर ग्राच्छे विविक्त को रखें जिसे त्यागने से कितनों के विश्वास का बदाब मारा गया ॥ २०। इन्हों में से हुमिनई ग्रीर सिकन्दर हे जिन्हें में ने गैतान की सेंप दिया कि वे ताहना पाके सीर्ख कि निस्टान करे॥

२• सो मैं स्थ से पहिले यह उपदेश करता हूं कि विन्ती थी। प्रार्थना थी। निवेदन थै। धन्यवाद सव मनुष्यों के लिये किये जावे॥ २। राजायों के लिये भी यौर सभी के लिये जिन का जंच पद है इस लिये कि हम विश्वाम श्रीर चैन से सारी भक्ति श्रीर गभीरता में अपना अपना जन्म वितावे ॥ ३ । क्योंकि यद दमारे यागकर्ता ईख्टर को श्रच्छा सगता श्रीर भावता है ॥ ४ । जिस की इच्छा यह है कि सब मनुष्य श्राग पार्चे श्रीर सत्य के चान लीं पहुंचें॥ ५। क्यों कि रक ही ईश्वर है श्रीर ईण्टर थेंार मनुष्यों का एक ही मध्यस्य है

के उद्वार के दाम में अपने की । दिया ॥ ८ । यही उपयुक्त समय में की साबी है जिस के लिये में प्रचारक भी प्रेरित भीर विकास भी सञ्चाई मे व्यन्यदेशियों का उपदेशक उद्दराया गया . में खीष्ट में सत्य कद्ता हू में भूठ नहीं बोलता हूं ॥ 🐩 🦠

ं 🕒 । सो मै चाइता ट्रे कि दर स्थान में पुरुष स्रोग विना क्रीध थै। विना विवाद पवित्र हाथी की वठाके प्रार्थना कर ॥ ए। इसी रीति से मै चाइता ट्रे कि स्त्रियों भी सकीच श्रीर स्थम के साथ श्रापने तर्द उस पाँदरावन से जी उन के येग्य है संवार्र गुघे पुर बाल वा सेनि वा मोतियो से वा बहुमूल्य बस्त्र से नही परन्तु श्राच्छे कर्मी से॥ १०। कि यही उन स्तियो की जी ईश्वर की उपायना की प्रतिज्ञा करती हैं मेाहता है ॥ ११। स्त्री चुपचाप सकल श्रधीनता में मीख लेवे ॥ १२। परन्तु मैं स्त्री की उपदेश करने अधवा पुरुष पर अधिकार रखने की नहीं परम्तु चुपचाप रहने की खाचा देता हूं॥ १३। क्योंकि स्नादम पंष्टिले बनाया गया तब हिट्या ॥ १४। श्रीर खादम नही छला गया परन्तु स्त्री छली गर्ड चार अपराधिनी हुई॥ १५। ताभी ना व सयम सहित विस्वास थीर प्रेम श्रीर पवित्रता में रहें ता लड्की जनने में त्राय पावेगी। 1

र यह यवन विश्वासयोग्य है कि यदि कोई मंडली के रखवाले का काम लेने चाइता है तो ख़ब्छे काम की लालगं करता है। २। सा उचित है कि रखवाला निर्दीप श्रीर एक ही स्त्री का स्थामी सचेत थ्रा संयमी थ्रीर सुशील थ्रीर यतिथियेवक थ्री सिखाने में निवुग द्वीय ॥ 💐 । मदापान मे आसक्त नहीं थै।र न सरकहा न नीच कार्म करनेद्वारा परन्तु मृदुभाव मिलनसार खेा निर्लीभी ॥ ४। जी अपने ही घर की अच्छी रोति से अध्यक्षता करता है। यौर लहकों का सारी गभीरता से श्रंधीन रखता है। ॥ ५। पर यदि कीई अपने ही छर की ग्रध्यक्ता करने न जानता हो तो क्योंकर ईश्वर की मंडली की रखवाली करेगा॥ ई। फिरं नवशिष्य न स्रर्थात् खीष्ट्र योश्चं तो मनुष्य दै॥ ६। जिस ने सभें। देश ये ऐसा न देश कि स्रोममान से फूलको शैतान के निन्दित दे। जाय थार शैतान के फदे मे पहे॥

८। बैसे हो महली के सेवका का उचित है कि गभोर देखे देरगो नदीं न बहुत मद्य की रुचि करने-हारे न नीच कमाई करनेष्टारे॥ ए। घरन्तु विक्वास किई जाती है॥ का भेद शुद्ध विविक से रखनेहारे हो ॥ १०। पर ये लाग पहिले परखे भी जावे तब जा निर्देग निकली ती सेवक का काम करें॥ ९१। इसी रीति वं स्तियों की रचित है कि गभीर होवे थार दीय लगानेवालियां नही परन्तु सचेत थी। सब बाता में बिग्वासपाय ॥ १२ । सेवक लोग एक एक स्त्री के स्वामी श्रीर सहकों की ग्रीर अपने अपने घर की याच्छी रीति से प्रध्यवता करनेदारे दी॥ १३ । क्यों कि जिन्दा ने सेवक का काम अच्छी रीति से किया है वे अपने लिये अच्छा पद प्राप्त करते दे थार उस विक्वास् मे क्षे खोष्ट योशु पर दे बहा साइस पाते हैं।

१४। में तेरे पास बहुत शीघ्र ग्राने की याशा रखको भा यह बाते तरे पास लिखता हू॥ ९५। पर इस लिये लिखता हू कि जो मै बिलम्ब कई तै।भी तू जाने कि ईश्वर के घर में जो जीवते ईश्वर की मर्व्हली धीर सत्य का खभा थे। नेव है कैसी चाल चलना उचित है। १६। थ्रीर यह बात सब मानते हैं कि भक्ति का भेद वडा है कि ईश्वर ग्रारीर से प्रगट हुआ आत्मा में निर्देश ठद्दराया गया स्वर्गदूती को दिखाई दिया खान खान देशियो में प्रचार किया गया जगत में उस पर विक्यास किया गया वद महिमा से उठा लिया गया॥

8• प्रविच श्रात्मा स्पष्टता में कटता है कि इस के पी है कितने लेगा । विश्वास से बदक जायेंगे खेार भरमानेष्टारे खात्माखें पर थार भूतों की शिषाया पर मन लगाविगे॥ २। चन मूठ बोलनेहारी के कपटाके श्रनुसार विन का निज मन दागा दुषा द्वागा॥ ३। जो विवाद करने से बरजेगे थीर खाने की बस्तुओं से परे रक्षने की

दंह में पहें। 9। थै।र भी उस की उचित है कि। लाग बीर सत्य के माननेटारे उन्हें धन्यवाद के संग बाहरवालों के यहां बुख्यात दीवे ऐसा न दी कि भाग करें॥ ४। क्योंकि ईंग्वर की मृक्षी हुई पर ग्या यज्ञ श्रव्ही दें श्रीर कोई यज्ञु जो धन्यवाद के संग ग्रुप्य किई जाय फैंकने के याग्य नहीं है ॥ ४। क्योंकि यह ईश्वर के यचन के श्रीर प्रार्थना के द्वारा प्रियन

> ६। भाइयों को इन वाते। का स्मरण करवाने से तू योश कोष्ट्र का अच्छा सेवक ठएरेगा जिम का विश्वास की ग्रार उस ग्रन्की गिका की वाता में जा तू ने प्राप्त किई हैं अभ्यास दोता है। 9। परन्तु अशुद्ध थ्रीर युद्धिया की सी फतानिया से अलग रह पर भक्ति के लिये अपनी साधना कर ॥ ८ । क्योंकि देह की साधना कुछ घोडे के लिये फलदाई है परन्तु भक्ति सय याता के लिये फलदाई है कि उस की श्रव के जीवन की श्रीर श्रानेवाले की भी प्रतिज्ञा है॥ ए। यह बचन विष्वासपाग्य ग्रीर सर्व्यमा ग्रहण येग्रय है ॥ १०। क्योंकि इस इस के निमित्त परिश्रम करते हैं श्रीर निन्दित भी होते हैं कि हम ने जीवते ईश्वर पर भरीमा रहा है जो सब मनुष्यों का निज करके विश्वासिया का यचानेदारा है। १९। इन घातों की याचा धीर ग्रिवा किया कर।

> १२। कीई तेरी जयानी की तुच्छ न जाने परन्तु धचन में चलन में प्रेम में शात्मा में विज्वास में श्रीर पवित्रता में तू विश्वासियों के लिये हुमान्त वन जा॥ १३। जब लों में न ग्रांक तय ली पढ़ने में रपदेश में थीर शिक्षा में मन लगा॥ १४। उन्ह व्यदान में जी सुभ में है जो भविष्यहायी के द्वारा प्राचीन लेगो। के दाघ रखने के साघ तुकी दिया गया निश्चिन्त न रहेंना ॥ ९५। इन वातों की चिन्ता कर इन में लगा रह कि तेरी बढ़ती सभी में प्रगट देखे॥ १६। अपने विषय में खार शिका के विषय में सचेत रह कि तू **उन में बना रदे क्यों कि यद करने में तू**श्रपने की चैार श्रपने सुननेदारा का भी वचावेगा ॥

प् वह की मत दपट परन्तु उस की जैसे पिता जानकी उपदेश दे श्रीर भाषा देंगे जिन्हें ईक्टर ने इस जिये मृजा कि बिक्टामी जियानीं की जैसे भादयें की ॥ २। युद्धियासी की

उंस स्राग की यदीया के साम्दने ले गये। २। तय यहोवा के साम्दने से बारा ने निकलंकर उन की भस्म कर दिया और वे यदीवा के साम्दने मर गये॥ ३। तब मूसा दाबन से वीला यद यही है जी यहोवा ने कहा था कि मै ग्रापने समीप ग्राने-हारा के बीच पवित्र ठहराया जाजंगा श्रीर सारे लेशों के साम्दने महिमा पाकगा थीर हायन चुप रहा ॥ ८। तव मूसा ने मीशायल् श्रीर यल्सापान् को जो दादन के चचा उन्जीएल के एव चे युलाकर कहा निकट खाखी खीर खपने भतीना की पायत्र-स्थान के आगें से चठाकर कावनी से वादर ले जायो ॥ ५ । मूचा की इस खाजा के यनुसार व मिकट जाकर उन की श्रारखें सहित उठाकर क्रायनी से बाहर ले गये ॥ ६ । तब मुसा ने धादन से ग्रीर उस के पुत्र श्लाजार् ग्रीर ईतामार् से कदा तुम सोग अपने सिरों के बाल मत विदाराओं थे।र न अपने वस्त्रों के। फाड़े। न है। कि तुम भी मर जाग्री श्रीर सारी मंडली पर उस का काप महके पर इसारल् के सब घराने के लेगा जी तुम्दारे भाई. यंधु है वे तो यदावा की लगाई हुई ग्राग पर विलाप करें ॥ ७ । थै।र तुम लाग मिलापवाले संवू के द्वार के बाहर न जाना न दे। कि तुम मर जाग्री क्योंकि यहे। या के श्रीभपेक्ष का तेल तुम पर लगा चुला है। मूसाको इस बचन को श्रनुसार उन्हों ने किया॥

८। फिर यद्दोवा ने हास्न से कहा कि, ९। जय जब तू वा तेरे पुत्र मिलापवाले सबू में ग्रारं तव सब तुम में से कोई न ती दाखमधु पिये दे। न थीर किसी प्रकार का मदान देश कि मर जा**फी** तुम्बारी पीड़ी पीड़ी से यह विधि ठहरी रहे, १०। जिस से तुम पांचत्र व्यपवित्र में क्षीर शुद्ध ग्रशुद्ध में व्यन्तर कर सकी, १९। ख्रीर इसारलियों की वे सब विधिया सिखा सकी की यहाया ने चन की मूसा से सुनवा विके है।

१२। फिर मूसाने हास्त से छीर उस की बसे हुए दोनों पुत्र केतामार् ग्रीर रसाकार् से भी कदा यदेखा के इच्छी में से जी समूर्वाल सचा है उसे

यहोवा ने न दिई भी रखकर उद पर भूष दिया थै। । परमप्रीयत्र है ॥ पत्र । सी तुम उसे किसी पीयत्र स्थान से साम्री यह ती यहाया के हव्यो में से तैरा श्रीर तेरे पुत्रों का छक है में ने ऐसी ही खाता पाई है॥ १८। ग्रीर दिलाई हुई भेंट की काती ग्रीर उठाई हुई भेंट की जांघ की तुम लाग खर्थात् तू थीर तेरे बेटे बेटियां सब किसी शुद्ध स्थान में खायी स्थोकि वे इसार्गलिया के मेलवलिया में से सुमें बीर तेरे लडकेवाला का एक करके दिई गई है। १५। चरवी के द्रव्यों समेत ना उठाई हुई जांघ कार दिलाई पूर्व काली यद्दीया के साम्दने दिलाने के लिये प्राया करंगी ये भाग यहावा की प्राप्ता के ब्रनुसार सदा की विधि की रीति से तेरे श्रीर तेरे लहकेयालें के देंगी॥

९६। थ्रीर मुखाने पापयलियाले यकरेकी की ठूठ ठांठ किई ती क्या पाया कि वा जलाया गया है से। एलाजार् थ्रीर ईतामार् का दादन के पुत्र बसे घे उन से वह कीप करके कहने लगा, १०। पाप-यलि ने। परमपीयत्र है श्रीर यहाया ने का उस की तुम्दे इस लिये दिया है कि तुम मण्डली के प्राधर्म का भार चठाकर उस के लिये यदावा के साम्हते प्रायम्बित करे। से। उस का मांस तुम ने पवित्रस्थान में क्यों नहीं साया ॥ १८ । देसी उस का लोड़ पवित्रस्थान के भीतर ता लाया न गया निस्पन्देह रुचित या कि तुम मेरी आज्ञा के अनुसार उस के मास की पवित्रस्थान में खाते॥ १९। इस का उत्तर दायन ने मूसा को या दिया कि देख ग्राज ही के दिन वन्ता ने खपने पापवलि ख्रीर दामवलि की। यहावा के साम्दने चढ़ाया फिर मुक्त घर ऐसी विवक्तियां सा पड़ी है सा यदि में ने आज पापवाल की साया चीता सी क्या यद यदीवा के लेखे में प्रच्छा ठरूरता 👭 २०:। जय सूसा ने यह सुना तय यह उस की सेखें मे अच्छा ठहरा॥

(गृह अगृह गांत की विधि.)

११ कि प्रवास ने मूसा कीर दादन से कहा, र। इसारसियों से हिलार बेदी कि पास बिना कामीर खामी क्योंकि बह काहा कि जितने पशु पृचिद्यों पर है उन सभी में से

जैसे माताग्रों का ग्रीर युवतिया का जैसे बहिनों का | है। ता वही उन का उपकार करे ग्रीर मगडली पर सारी पवित्रता से उपदेश दे ॥ ३ । विधवास्री का जो सचमुच विधवा है खादर कर ॥ ४ । परन्तु जो किसी विधवा के सहके श्रयवा नाती पाते देा तो बे लोग पहिले ग्रापने ही घर का सन्मान करने प्रीर श्रपने पितरी की प्रतिफल देने की सीखे क्योंकि यद ईग्दर की प्रका लगता थीर भावता है ॥ ५ । जी मचमुच विधवा थीर ग्रकंली क्वोड़ी दुई है से र्फावर पर भरेग्सा रखती है श्रीर रात दिन विन्ती थ्रा प्रार्थना में लगी रहती है। ६। परन्तु जो भाग विलास में रहती है मा जीते जी मर गई है॥ ६। श्रीर इन घातों की श्राचा दिया कर इस लिये कि व निर्देश देखे॥ ८। परन्तु यदि कोई जन अपने क्षुट्य के श्रीर निज करके अपने घराने के लिये चिन्ता न करे तो घट घिण्यास से मुकर गया है श्रीर श्रीविश्वासी से भी दुरा है ॥ ए। विध्वा वटी गिनी जाय जिस की वयस साठ वरम के नीचे न ही जी ग्फ्र ही स्वामी की स्त्री हुई हो ॥ १०। की सुकर्मी के विषय में सुख्यात हा यदि उस ने सहको की पाला द्वा यदि स्रतिधिसेवा किई द्वा यदि पवित्र लागी के पास्ना की भाषा दी यदि दु खिया का उपकार किया है। यदि हर एक श्रच्छे काम की चेष्टा किर्इ दो तो गिन्ती में प्रावे॥ ११। परन्तु जवान विधवाया की यला कर कोकि जब वे खीए के विष्ठ सुख विलास की इच्छा करती है तब विवाह करने चार्टती है ॥ १२ । ग्रीर दर्ख के याग्य हाती दे क्योंकि उन्हों ने ग्रंपने पहिले विश्वास की तुच्छ जाना है।। १३ । थ्रीर इस की नंग वे वेकार रहने थीर घर घर फिरने का सीयती है थीर केवल बेकार रहने नहीं परन्तु वक्तवाहीं दोने खीर पराये काम से द्राष डालने भार अनुचित वाते घालने का सीखती घै॥ १४ । इच लिये मै चाइता हू कि जयान विधवार विवाद कर थी लड़के जन थी घरवारी श्रायसर न देव ॥ १५ । क्यों कि श्राय भी कितनी तो शिक्षा श्रीर उपदेश किया कर ॥ बह्मको गैतान के पीछे हा लिई है। १६। लो : ३। यदि कोई जन ग्रान उपदेश करता है ग्रीर

भार न दिया जाय जिस्ती,वह उन्हा का जा सचमुच विधवा है उपकार करे॥

१९। जिन प्राचीनो ने श्रच्छी रोति से श्रध्यदता किई है से। दूने श्रादर के येग्गय समसे जावे. निज करके व वो उपदेश श्रीर शिक्षा में परिश्रम करते है ॥ १८ । क्यों कि धर्म्मपुस्तक कदता है कि दावने-हारे बेल का मुद्र मत बांध और कि वनिहार श्रपनी विन के योग्य है॥ १९। प्राचीन के बिक्द्व दो श्रयवा तीन सानिया की सानी विना अपवाद की ग्रहरण न करना॥ २०। पाप करने हारी की सभी के श्रागे समभा दें इस लिये कि खीर लेगा भी डर जार्चे॥ २१। मैं ईश्वर की खैर प्रभु यीशु खीष्ट के थीर चुने हुए दूतो के श्रागे हुठ श्राचा देता हू कि तूमन की गाँठ न बांधके इन बातां का पालन करे श्रीर कोई काम पक्षपात की रीति से न करे॥ २२। किसी पर द्वाय शीघ्र न रखना श्रीर न दूसरी की पापों में भागी दोना. श्रपने का पवित्र रख ॥ २३। श्रव जल मत पिया कर परन्तु श्रपने उदर के श्रीर ष्यपने वारम्बार के रोगो के कारण घोड़ा सा दाख रस लिया कर ॥ २४ । कितने मनुष्यो के पाप प्रत्यव है श्रीर विचारित होने की श्रागे ही चलते ह परन्तु कितना के वे पी हे भी हा लेते है। २५। वैसे ही जितनाकी सुकार्माभी प्रत्यन्न है श्रीर स्ना श्रीर प्रकार के हैं से हिए नहीं सकते हैं॥

र्द• जितने दास जूर के ने चे है वे अपने श्रापने स्वामी की सारे श्रादर

को ये। गय समभी जिस्ते ईश्वर को नाम की ग्रीर धर्मो। पदेश की निन्दा न किई जाय ॥ २ । श्रीर जिन्दी के स्वामी विश्वामी जन हो से उन्हें इस लिये कि भाई है तुच्छ न जाने परन्तु श्रीर भी उन की सेवा कर क्यों कि वे जी इस भलाई के भागी करं थी। किसी विरोधी की निन्दा के कारण कुछ होते है विश्वासी श्रीर प्यारे है. इन वाता की

किसी विक्रासी प्रथवा विक्र्यासिनी के यहां विश्ववार | खरी वाता का ग्रर्थात् इमारे प्रभु यीशु की हु की

वाता की श्रीर उस शिक्षा की जो भीक के श्रनुसार | है नहीं मानता है॥ 🞖 । तो यह स्राभमान से फूल गया है स्रीर कुछ नहीं जानता है परन्तु उसे विवादीं का श्रीर शब्दों के कारोड़ों का राज है जिन से, डाह बैर निन्दा की वात और दूसरी की ग्रीर खुरे सदेद॥ ५। योग उन मनुष्यों के व्यर्थ साड़े भगडे उत्पन्न होते है ,जिन के मन विश्वहें है श्रीर जिन से सञ्चाई दरी गई है जो सममते दे कि कमाई ही भीना है. रेसे लोगों से ग्रलग रहना ॥ >

६। पर सतीययुक्त भक्ति यद्दी कमाई है॥ ९। क्यों कि इस जरात में कुछ नहीं लाये थीर प्रराट है कि इम भूक ले जाने भी नहीं सकते है। 🕒। थीर भाजन थी। यस्त्र जो इमे मिला करे तो इन्हीं से मन्तुष्ट रद्दना चारिये ॥ ९ । परन्तु जो लोग धनी होने चाहते हैं सा परीचा ग्रीर फन्टे में थार बहु-तेरे खुद्धिद्दीन ग्रीर दानिकारी ग्रीभलाया मे फसते है का मनुष्या का विनाश थीर विध्वस में हुवा देते है। १०। क्यों कि धन का लोभ सब बुराइयों का मूल है उसे प्राप्त करने की चेष्टा करते हुए कितने लाग विश्वास से भरमाये गये है ग्रीर अपने की बहुत खेदों से वारपार होदा है॥

१९। परन्तु चे ईंग्रवर के जन तू इन वातीं से वचा रह खीर धर्म खा भक्ति थी विश्वास की प्रेम था धीरज भा नम्रताकी चेष्टाकर ॥ १२। विश्वास की अच्छी सडाई सड़ श्रीर ग्रनस जीवन की धर

सावियों के ग्रामे प्रच्छा ग्रामीकार किया॥ १३ । में तुको ईच्छर को स्नागे जो सभी की जिलाता है स्रोर खीष्ट्र योश् के आही जिस ने पन्तिय पिलात के साम्दर्न थ्यच्छे थ्रागीकार की साक्षी दिई थ्राचा देता हू। १४ । कि तू इस क्याचाको निष्योट क्री निर्देश दमारे प्रभु यीशु खीष्ट के प्रकाश लें पालन कर ॥ १५ । जिसे बह श्रपने ही समयों में दिखाविगा जा परमधन्य थ्रीर श्रद्वीत पराक्रमी श्रीर राज्य करनेदारी का राजा था प्रभुता करनेदारें का प्रभु है ॥ १६। थीर श्रमरता केंग्रल उसी की है श्रीर यह श्राम्य ज्योति में यास करता है श्रीर उस की मनुष्यों में से किसी ने नहीं देखा है और न कोई देख सकता है. उस की प्रतिष्ठा श्रीर श्रनन्त पराक्रम द्वीय श्रामीन ॥

१८। जो लोग इस मंसार में धमी है उन्हें आसा दें कि व श्रीभमानी न होते श्रीर धन की चचलता पर भरीसा न रखे परन्तु जावते ईप्रवर पर जी सुख प्राप्ति के लिये हम सब कुछ धनी की रीति से देता है। १८। ग्रीर कि वे भलाई करें ग्रीर ग्रच्छे कामा के धनवान होर्व श्रीर उदार श्री परीपकारी हो॥ १८ । खीर भविष्यत्काल के लिये खळ्ळी नेव खपने लिये जुगा रखें जिस्ते ग्रनना जीवन की धर लेवे ॥

२०। हे तिमोधिय इस पाषी की रक्षा कर छीर श्रशुद्ध वकवादो से श्रीर की भुठाई से ज्ञान करावता है उस को विमह बातों से परे रह ॥ २१ । कि इस द्यान की प्रतिदा करते हुए कितने लाग विज्यास के से जिस की लिये तू युलाया भी गया श्रीर बदुत विषय में भटक गये है . तेरे संग श्रनुग्रह होय । श्रामीन ॥

# तिमाथिय के। पावल प्रेरित की दूसरी पत्री।

को अनुसार जो स्त्रीष्ट्र मीशु मे शांति मिले॥ हैं ईप्लार की इस्त्रज्ञा से योशु स्त्रीष्ट का प्रेरित है॥

रे। मेरे प्यारे पुत्र तिमोधिय की ईपकर विता से १ - पावल जो उस जीवन की प्रतिचा और हमारे प्रभु स्तीष्ट योश से अनुग्रह ग्रीर दया ग्रीर

३। मैं इंग्रवर का धन्य मानता हू जिस की

टू कि रात दिन मुक्ते मेरी प्रार्थनायों में तेरे विषय में ऐसे निरन्तर चेत रहता है ॥ ४। खीर तेरे खामुखीं का समरण करके में तुक देखने की लालगा करता रू जिम्ते प्रानन्द से परिपूर्ण दोक ॥ ५ । क्योंकि उम निष्क्रपट विश्वास की सुभ मुस्त पहती है जा तुभ में है जो पहिले तेरो नानो लाईस में श्रीर तेरी माता उनीकी में यसता था थीर मुक्ते निश्चय पुत्रा है कि तुभ में भी यसता है।

६। इस कारण से म तुर्फे चेत दिलाता हू कि र्फेज्यर के घरदान की जी मेरे दाधी के रखने के द्वारा में तुक्त में ई समा दे। ७। क्योंकि ईप्र्यर ने हमें कादराई का नहीं परन्तु सामर्थ्य था प्रेम था प्रधाध का फ्रात्मा दिया है। 🕻 । इस लिये तू न एमारे प्रभु की मालों में श्रीर न मुक्त से जो उस का यधुत्रा पृ लिन्नित दे। परन्तु मुसमाचार के लिये मेरे मा ईग्वर की शक्ति की महायता में दु व्य चठा ॥ ९। जिम ने एमें बचाया थार उम पवित्र युलाएट से बुलाया का दमारे कर्मी के प्रनुचार नहीं परन्तु उसी की दच्का खार उस खनुग्रह के खनुसार घी सा छ। यीशु में मनातन से एमें दिया गया ॥ १०। परन्तु ग्रमी हमारे त्रागकती यीशु स्त्रीष्ट के प्रकाश के द्वारा प्रगट किया गया है जिस ने मृत्यु का क्षय किया घरन्तु जीवन ग्रीर श्रमरता का उँच मुस्माचार के द्वारा से प्रकाणित किया॥ ११। जिस के लिये में प्रचारक था प्रेरिस पीर अन्यदेशिया का उपदेशक ठएराया गया॥ १२। इस कारण में में इन दु. श्री की भी भागता हू परन्तु में नहीं लजाता हू व्योक्ति में उसे जानता हूं जिस का में ने विश्वास किया है स्रीर मुर्भ निश्चिय दुश्रा है कि यह उस दिन के लिये मेरी १०। में इस लिये चुने हुए लोगों की कारण सव याणी की रता करने का सामर्थ्य रखता है ॥ १३ । वाती में धीरज धरे रहता हू कि अनन्त महिमा जा वात तू ने मुक्त में मुनी सोई विश्वास और प्रेम सहित वह त्राय जी खीष्ट्र वीशु में है उन्हें भी में जा रही हैं योगु में होते हैं तेरे लिये खरी वाता मिले ॥ १९ । यह वचन विश्वासयात्रय है कि जा का नमूना देवि ॥ १४। पवित्र स्नातमा के द्वारा जो दिस उस के सम सूर तो उस के संग जीवेगे भी ॥

सेवा में खपने पितरा की रीति पर शुद्ध मन से करता | फिर गये ॥ १६ । उनीसिफर के घराने पर प्रभु दया करे क्यों कि उस ने बहुत बार मेरे जीव को ठठा किया थ्रीर मेरी जजीर से नही सजाया॥ १९। परन्तु जय राम में घा तव वहे यव से सुभे ठूढ़ा क्रीर पाया॥ १८। प्रभु उस की यह देवे कि उस दिन में उस पर प्रभु से दया किई जाय . इफिस में भी उस ने कितनी सेंबकाई किई सा तू बद्दुत बर्च्छी रीति से जानता है।

> र सी है मेरे पुत्र तू उस प्रनुग्रह से ने।
> स्त्रीष्ट योशु में है बलवन्त है। २। थीर की यात तूने बहुत साहिया के आगे मुभ से सुनी उन्हें विश्वासयास्य मनुष्यी की साप दे की दूसरें की भी सिखाने के योग्य देखि॥ ३। सी त्र यीगु खीष्ट के श्रच्छे योहा की नाई दुख चंद ले। ४। जो कोई युद्ध करता है से अपने की जीविका के व्योपारी में नहीं उसभाता है इस सिवे कि ग्रपने भरती करनेदारे का प्रसन्न करे॥ १। श्रीर यदि कार्ड मल्लपुर भी करे जा यह विधि के प्रनुसार मल्लपुट न करे तो उसे मुक्तुट नही दिया जाता है॥ ६। उचित है कि पहिले वह गृहस्य जा परियम करता है फला का ग्रंथ पावे ॥ अँ। जी में कहता ह उसे युक्त से क्योंकि प्रभु तुक्ते सब बाता म चान देगा ॥

८। स्मरण कर कि योशु स्त्रीष्ट की दाकद के यंग्र से था मेरे मुसमाचार के अनुसार मृतका मे से जी उठा है। ए। उस सुसमाचार की लिये मै कुकर्मी की नाई यहा ले। दु य उठाता हू कि वाधा भी गया हू परन्तु ईख्वर का बचन बधा नही है॥ दम में बसता है इस श्रच्की पाणी की रक्षा कर ॥ १२। जो दम धीरज धरे रहे तो उस की सम राज्य १५। तू यही जानता है कि व मय जो आणिया भी करेंगे . जो इस उस से मुकर जाये ते। यह भी सं है जिन में फुर्गील थ्रीर हर्ने। ग्रिनिस है सुक्त से हम से मुकर जायगा ॥ १३। जी हम ग्रियिकासी

ष्टांवे वह विश्वासयाग्य रहता है वह सपने की खाप नहीं नकार सकता है॥

१४। इन वाता का उन्दे समरण करवा ग्रीर प्रभु के आगे हुक आचा दे कि वे शब्दों के भगडे न किया करें जिन से कुछ लाभ नहीं दाता पर सुननेद्वारे बद्यकाये जाते हैं ॥ १५ । श्रपने तर्द्र ईप्रवर के सागे ग्रद्धयोग्य स्रोर ऐसा कार्य्यकारी जा लोकात न देग्य ग्रीर सत्य के अचन का यथार्थ विभाग करवैया ठस्राने का यस कर ॥ १६ । परन्तु श्रशुद्ध वकवादों से बचा रह क्योंकि ऐसे वकवादी ग्राधिक श्रमिक्त में बकते जायेंगे ॥ १९ । श्रीर उन का बचन सडे घाय की नाई फैलता जायगा॥ १८। उन्हा में दुमिनई श्रीर फिलीत दें जी सत्य के विषय में भटक गये है थीर कहते है कि पुनस्त्थान हो हुका है श्रीर कितना के विकास के उत्तर देते हैं॥ १९ । ताभी ईश्वर की हुक नेव बनी रहती है जिस पर यद काप है कि प्रभु उन्हें जो उस के दें जानता है और यद्द कि इर एक जन जी स्वीष्ट का नाम लेता है क्षुकर्म से ब्रालग रहे॥ २०। बड़े घर मे क्षेयल सेाने श्रीर चांदी के वर्त्तन नही परन्तु काठ श्रीर मिट्टो के बर्तन भी दि श्रीर की ई की ई श्रादर को को र्के को ई ग्रानादर को है। २१। यो यदि को ई अपने की इन से शुद्ध करे तो घद स्नादर का वर्तन द्यागा की पवित्र किया गया है श्रीर स्वामी के वडे काम आरता है थीर हर एक श्राच्छे कर्म्म के लिये तैयार किया ग्रया है ॥ २२ । पर जवानी की श्रमिलापान्नों से बचा रह परन्तु धर्म्म श्री विश्वास श्री प्रेम श्रीर जी लीग शुद्ध मन से प्रमुकी प्रार्थना करते हैं उन्दें। के संग्रामिलाय की चेष्टा कर ॥ २३। पर मूठता स्रीर श्रांबद्या के विवादी की श्रालग कर क्योंकि तू जानता है कि उन से भगडे उत्पन्न दोते है। २४ । स्रीर प्रभुको दास को उचित नहीं है कि भगड़ा करे परन्तु सभी की ग्रीर कीमल ग्रीर चिखाने में निपुरा धार सहनक्रील द्वीय ॥ २५। थ्रीर बिरोधियों की नम्रता से समकावि क्या जाने इंग्रधर उन्हें प्रश्चानाय दान करे कि वे सत्य

इच्छा निमित्त वसाया घा उस के फन्दे में से सचेता दोको निकले॥

र पर यद जान ले कि पिछले दिनी में कठिन समय था पड़ेगे॥ २। क्योंकि मनुष्य ग्रापस्यार्थी लाभी दभी ग्रामिमानी निन्दक माता पिता की श्राचा लघन करनेहारे कृतन्नी स्नपंदित्र ॥ ३ । मयारहित समारहित दीप लगानेचारे श्रसयमी कठीर भले के वैरी ॥ ४। विश्वासघातक उतावले घमग्ड में फूले दुर भीर ईंग्वर से श्राधिक सुखिवलास ही का प्रिय जानने-हारे होती ॥ ४ । जो भक्ति का रूप धारक करेंगे परन्तु उस की शक्ति से मुकरेंगे . इन्हा से परे रह ॥ ६। क्योंकि इन्टे। में से घे दें तो घर घर घुसकें उन ग्रोको स्त्रियों की यश कर सेते हैं की पापी से लदी है ग्रीर नाना प्रकार की ग्रामिलायाग्री के चलाये चलती है। ७। जा सदा सीयती है परन्तु कभी क्त्य के ज्ञान से। नहीं पहुच समती है ॥ ८। जिस रीति से याच्नी थीर यांक्री ने सूसा का साम्ना किया उसी रीति से ये मनुष्य भी जिन के मन विशाहें दे श्रीर जो विश्वास के विषय में निकृष्ट र सत्य का साम्ना करते हैं ॥ ९ । परन्तु वे प्राधिक नरीं वर्डी। क्योंकि जैसे उन दोना की ग्रजानता सभी पर प्रगट द्या गई वैसे इन लागां की भी दा जायगी॥

१०। परन्तु तू ने मेरा उपदेश श्री श्राचरण श्री मनसा श्री विश्वास श्री धोरज श्री प्रेम श्री स्थिरता ॥ १९। श्रीर मेरा श्रनेक वार सताया जाना श्री दु.घ उठाना श्रन्छी रीति से जाना है कि मुक्त पर यन्तै- खिया में श्रीर इकी निया में श्रीर जुस्ता में कैसी वाते वीतों में ने कैसे बड़े उपद्रव सह पर प्रभु ने मुक्ते सभी से उवारा ॥ १२। श्रीर सब लेगा जी खोष्ट योशु में भक्ताई से जन्म खिताने चाहते हैं सताये जायेंगे ॥ १३। परन्तु दुष्ट मनुष्य श्रीर बहु मानेहारे धेग्वा देते हुए श्रीर घोखा खाते हुए श्रीधक बुरी दशा लेग बठते जायेंगे ॥

को परचाने॥ २६ । श्रीर जिन्हे श्रीतान ने श्रपनी निश्चय जाना है उन में बना रह क्योंकि सू जानता

है कि किस से सीखा॥ १५। श्रीर कि वालकपन
से धर्मपुस्तक तेरा जाना हुआ है जो विश्वास के
द्वारा जो खीष्ट यीशु में है तुक्ते श्राण निमित्त बुद्धिमान कर सकता है॥ १६। सारा धर्मपुस्तक ईश्वर
की प्रेरेणा से रचा गया थीर उपदेश के लिये थी।
समभाने के लिये थी। सुधारने के लिये थी। धर्म की
शिवा के लिये फलटाई है॥ १९। जिस्ते ईश्वर का
जन सिद्ध अर्थात् हर एक उत्तम कर्म के लिये सिद्ध
किया हुआ होवे॥

8. मी मैं ईश्वर के आगे श्रीर प्रभु योध खोष्ट के आगे के अपने प्रगट द्दीने श्रीर श्रपने राज्य करने पर जीवतीं श्रीर मृतकों का विचार करेगा हुठ श्राचा देता हू॥ २। वचन की प्रचार कर समय श्रीर श्रसमय तत्पर रह सब प्रकार के घीरल श्रीर जिल्ला संदित सम्भा श्रीर डांट थीर उपदेश कर ॥ ३ । क्योंकि समय क्रार्थ्या जिस में लाग खरे उपदेश का न सहेगे परन्तु श्रपनी ही फ्रांसलायायों के अनुसार अपने लिये उपदेशकी का छेर लगाविगे क्योंकि उन की कान सुरसुराविंगे॥ **४। श्रीर वे मच्चाई से कान फेरेंगे पर कहानियी की** स्रोर फिर जार्बेगे॥ ५। परन्तु सू सब वातीं मे भवेत रह दुख सह ले मुसमाचार प्रचारक का कार्य्यकर अपनी सेवकार्चकी मपूर्य कर ॥ ई। क्योंकि में अब भो ठाला जाता हू और मेरे विदा हाने का समय स्ना पदुचा है॥ 🦁 में स्रच्छी लढाई सङ् चुका हू में ने अपनी दीख पूरी जिई है मै ने विक्रवास की पालन किया है। ८। श्रव तो मेरे लिये वट धर्म्म का मुकुट धरा है जिसे प्रमु जो धर्मी विचारकर्ता है उस दिन मुभी देगा थ्रीर केवल मुभी नहीं पर उन सभी की भी जिन्हों ने इस का प्रशट ष्टाना प्रिय जाना है॥

ए । मेरे पास श्रीध्र श्राने का यन कर ॥ १०। क्योंकि दीमा ने इस ससार की प्रिय जानकी सुभी क्रीडा है थ्रीर धिसलोनिका की गया है क्रीस्की गलातिया की थार तीतस दलमातिया की गया है। ११। क्रेबल लुक मेरे साथ है. मार्क की लेके ग्रपने स्या ला क्योंकि वह सेवकाई के लिये मेरे बहुत काम खाला है ॥ १२। परन्तु सुखिक की मे ने इफिस की भेजा॥ १३। उस लवादे की जी मै त्रीस्रा से कार्प के यदां होड़ स्राया स्रीर पुस्तकों की निज करकी चर्मपत्रीं की जब तू याबे तब ले या॥ १४। सिकन्दर ठठेरे ने सुक्त से बहुत सुराष्ट्रया किई . рमु उस की कर्मी की श्रानुसार उस की फल देंचे N ९५ । श्रीर हुभी उस से बचा रह क्यों कि उस ने दमारी वातों का बहुत ही बिरोध किया है।। १६। मेरे पहिली छेर उत्तर देने में कोई मेरे संग नहीं रहा परन्तु सभी ने मुक्ते होड़ा. इस का उन पर दोय न लगाया जाय ॥ १८ । परन्तु प्रभु मेरे निकट खड़ा हुआ थीर मुभे सामध्ये दिया जिस्ते मेरे द्वारा से उपदेश संपूर्ण सुनाया जाय ग्रीर सब ग्रन्यदेशी लाग सुने श्रीर में सिंह के मुख से बचाया गया।। १८। क्षीर प्रभु मुक्ते इर एक खुरे कर्म्म से बचावेगा श्रीर श्रपने स्वर्गीय राज्य के लिये मेरी रक्ता करेगा . उस का गुणानुवाद सदा द्येय . स्नामीन ॥

१९ । प्रिस्कीला ख्रीर अकूला की धीर उनीसिफर के घराने की नमस्कार ॥ २० । धरास्त करिण्य में रह गया खीर त्रोफिम रोगी था उसे में ने मिलीत में क्रोडा ॥ २१ । जाड़े के पहिले खाने का यव कर . उबूल खीर पूदी खीर लीनस खीर क्रीदिया खीर सब भाई लोगों का तुमें नमस्कार ॥ २२ । प्रभु यीशु खीष्ठ तेरे खात्मा के सग होय . अनुग्रह सुम्हों के सग होवे । खामीन ॥

#### तीतस का पावल प्रेरित की पन्नी।

१. पावल जो ईश्वर का दास थ्रीर विश्वास के विषय में श्रीर जी सत्य बचन भक्ति के समान है उस सत्य वचन के ज्ञान के विषय मे श्रनन्त जीवन की स्रामा से यीशु खीष्ट का प्रेरित है। २। कि उस जीवन की प्रतिचा ईश्वर ने जा भूठ द्याल नहीं सकता है सनातन से किई॥ ३। परन्तु उपयुक्त समय में अपने बचन की उपदेश के द्वारा को दमारे त्रायकर्ता ईश्वर की ग्राचा के ग्रतुसार मुभी सोपा गया प्रगट किया ॥ ४। तीतस की वा साधारण विश्वास के श्रनुसार मेरा सञ्चा पुत्र है र्इक्कर विता क्रीर इमारे त्रायकर्ता प्रभु योशु खीष्ट से अनुग्रह श्रीर दया श्रीर शांति मिले ॥

भ। में ने इसी कारण तुम्मे क्रोती में क्रोडा कि की वाते रह गई तू उन्हें सुधारता नाय श्रीर नगर नगर प्राचीना की नियुक्त करे जैसे में ने सुकी आद्या दिई ॥ ६ । कि यदि कोई निर्दाप श्रीर एक ही स्त्री का स्थामी दीय ग्रीर उस की विश्वासी सहके हों जिन्हे सुचपम का दोष नहीं है श्रीर की निरंक्ष्य नहीं हैं तो घटी नियुक्त किया जाय ॥ ९ । क्योंकि उचित है कि महलों का रखवाला जा ईश्वर का भंडारी सा है निर्देश दीय ग्रीर न दठी न स्रोधी न मदापान में श्रासंक्त न मरकदा न नीच कमाई करने-द्वारा द्वा॥ ८। परन्तु अतिथिसेवक थै। भले का प्रेमी श्री सुबुद्धि श्री धर्मी श्रीर पवित्र श्री सयसी द्वाय ॥ ९। स्रीर विश्वासयास्य बचन की जी धर्मीप-देश के अनुसार है धरे रहे जिस्ते वह खरी शिक्षा से उपदेश करने का और खिखादिया की समकाने का भी सामर्थ्य रखे॥

११। जिन का मुद्द यन्द करना प्रयाय है जो नीच कमाई के कारण अनुचित वासी का उपदेश करते र्इण्यर के चुने हुण लोगों के हुण घराने का घराना विगाहते है ॥ १२। उन म में एक जन उन के निज का एक भविष्यद्वक्ता द्याला क्रीतीय लाग सदा भूठें थी। दुष्ट पशु की निकस्से पेटपोसू है ॥ १३ । यह साची सत्य है इस हेतु से उन्दे कहाई से समका दे जिस्ते व विश्वास स निस्खाट रहे ॥ १४ । श्रीर यिष्ट्रदीय कटानियों से ग्रीर उन मनुष्यों की प्राज्ञाकों में जी सत्य से फिर जाते है मन न लगार्थ ॥ १५ । शुद्ध लोगों के लिये सव कुछ शुद्ध है परन्तु प्रशृद्ध ग्रीर ग्राविक्वासी लोगी के लिये कुछ नहीं शुद्ध है परन्तु उन्हों का मन श्रीर विवेक भी प्रशुद्ध दुष्पा है। १६। वे ईप्टर की जानने का अगोकार करते है परन्तु अपने कर्मी से **उस से मुकर जाते है कि वे चिनाने ग्रीर** म्रान्ता लघन करनेहारे खीर हर एक खच्छे कर्म्म के लिये निकृष्ट हैं॥

२. प्रन्तु तू वह वाते कहा कर जी खरे उपदेश की येग्रय है ॥ २। बूडी से कद कि सचेत था गंभीर था संयमी देखें और विश्वास श्री प्रेम श्री धीरन में निग्सीट रहें॥ ३। वैसेदी वुक्तियाश्रों से कह कि उन का प्राचरण पवित्र लोगों के ऐसा देाय थीर न देाय लगानेवालिया न बहुत मदापान के वश में देखे पर श्रव्ही वातों की शिक्षा देनेवालियां॥ ४। इस लिये कि वे जवान स्त्रिया की सचेत कर कि वे अपने अपने स्वामी थै। लडकों में प्रेम करनेवालियां॥ ५ । श्री संयमी श्री पतिव्रता श्री घर में रहनेवाली थ्री भली होर्छ भीर श्रपने श्रपने स्वामी के श्रधीन रहे जिस्तें ईंग्वर के वचन की निन्दा न किई जाये॥ ६। यैसे ही जयानें। १०। क्योंकि बहुतेरे निरक्षुण वकवादी श्रीर को सयमी रहने का उपदेश दे॥ ७। श्रीर सब वाती धोर्खा देनेष्टारे है निज करके खतना किये हुए लेगा ॥ में श्रपने तर्द श्रच्छे कर्मी का हुप्टान्त दिखा श्रीर

उपदेश में निर्विकारता थी। शंभीरता थी। शृहता सहित॥ हमारे श्रायकर्ता ईश्वर की कृपा थी। मनुश्री पर ८। खरा ग्री निर्देश अचन प्रचार कर कि विरोधी हमें पर कोई युराई लगाने का गै। न पाके लिजित देाय॥

ए। दासें की उपदेश दें कि अपने श्रपने स्त्रामी के प्रधीन रहे बीर सब बातों में प्रसन्नता येशय हार्बे थ्रीर फिरके उत्तर न देवे ॥ १०। थ्रीर न चारी करे परन्तु सब प्रकार की श्रच्छी सवीटी दिखावे जिस्ते वे सब बाती में इमारे त्राणकर्ता ईख्वर के उपदेश की शीभा देश ॥ ११ । क्योंकि ईप्रवर का त्रालकारी अनुग्रह सद्य मनुष्यें पर प्रगट हुआ है। १२। थ्रीर इमे शिक्षा देता है इस लिये कि इम श्रमिक्त से श्रीर सासारिक श्रमिलापाश्री से मन फेरके इस जरात में भयम थ्री न्याय थ्री भक्ति से जन्म वितार्व ॥ १३ । थीर श्रपनी मुखदाई प्राशा की थीर मटा ईश्वर थार अपने त्राणकर्ता यीश र्योष्ट के रेग्वर्ण के प्रकाश की बाट जोएते रहे। १४। विस ने अपने तई हमारे लिये दिया कि सब श्रधमं से तमारा चहार करे थार श्रपने लिये गक निव साग का गुढ़ करे जा श्रद्धे कर्मी के उद्योगी होवं ॥ १४ । यह वार्ते कहा कर ख़ीर उपदेश कर थीर हुड याचा करके समभा दे. कोई तुके तुळ न जाने॥

३. स्तेरों का स्मरण करवा कि श्रध्यक्षी श्रीर श्रधिकारिया के श्रधीन थीर श्राज्ञाकारी देवि थीर दर एक श्रच्छे कर्मा के लिये तैयार रहे॥ २। श्रीर किमी की निन्दान करे घरन्तु मिलनसार थे। मृदुभाव हा थार सब मनुष्यी की श्रीर ममस्त प्रकार की नम्ता दिखाई ॥ ३। क्यों कि दम लेगा भी ब्यागे निर्दृष्टि बीर ब्राचालंघन करनेहारे थे और भरमाये जाते थे थीर नाना प्रकार के ग्रिभिनाय ग्रीर पुरत विलाम के दास वने रहते चे भीर वैरभाव श्रीर डाइ में समय विताते चे श्रीर

चस की प्रीति प्रगट हुई॥ ५। तत्र धर्मी के कार्छीं से जो इस ने किये सा नहीं परन्तु श्रपनी दया की श्रनुसार नये जन्म के स्नान के द्वारा श्रीर पवित्र ष्रात्मा से नपे किये जाने के द्वारी उस ने इसे यचाया ॥ ई । जिस प्रात्मा की उस ने धमारे श्राण-कर्ता योशु खोष्ट के द्वारा एमीं पर अधिकाई से उगडेला ॥ ९ । इस लिये कि हम उम के श्रनुग्रह से धर्मी ठटराये जाके व्यनन जीवन की व्याचा के थ्रनुसार श्रोधकारी वन जार्वे ॥ <sup>८</sup>। यह श्रचन विश्वासयोग्य है श्रीर में चाहता हू कि इन बातीं के विषय में तू दूकता से बीले इसे लिये कि जिन सागों ने ईश्वर का विश्वास किया है सा श्रकी श्रच्छे कर्म्म किया करने के से।च में रहें. यही वार्त उत्तम थीर मनुष्या के लिये फलदाई हैं॥

**ए। परन्तु मूठता के विवादी से श्रीर वंशा-**वालियों से ग्रीर वैर विरोध से श्रीर व्यवस्था के विषय में के भगड़ों से बचा रह क्योंकि वे निरफल क्रीर व्यर्थ है। १०। पाखरही मनुष्य की एक छेर वरन दो घेर चिताने के पीक्षे अलग कर ॥ ११। क्योंकि तू जानता है कि ऐसा मनुष्य भटकाया गया है थ्रीर पाप करता है थ्रीर श्रपने की ग्राप दोघी ठरराता है ॥ १२ । जब मै ग्रातिमा ग्राच्या तुष्किक को तेरे पास भेजूं तब निकापिल में मेरे पास ब्राने का यव कर क्यों कि मैं ने जाड़े का समय वही काटने को उद्दराया है॥ १३। जीनस व्यवस्थापक को थीर अपहो की वड़े यव से आगे पहुचा कि उन्दे किसी यस्तु की घटीन होय ॥ १४ । श्रीर इमारे लोग भी जिन जिन वस्तुख्री का श्रवण्य प्रयोजन दे। उन के लिये खच्छे खच्छे कार्य किया करने की सीर्ख कि वे निष्फल न देवि ॥ ९५ । सव सीगों का जो मेरे सा है तुभ से नमस्कार . जी लाग विकास के कारण इसे प्यार करते हैं उन की घिनाने कीर श्रापस के बैरी थे॥ ४। परन्तु जब नमस्कार अनुग्रन्द तुम सभी के स्ना देखे। श्रामीन॥

#### फिलीमान का पावल प्रेरित की पत्रो।

पावल के खीष्ट ये। शु के कारण वधुष्मा है श्रीर भाई तिमेशिय प्यारे फिली-मेल की की इमारा सहकर्मी भी है। रे। श्रीर प्यारी श्रीफिया की पीर इमारे सभी योहा श्रीखेंप की श्रीर श्राप के घर में की महली की । रे। श्रीप लीगों की इमारे पिता ईश्वर बीर प्रभु योशु खोष्ट से अनुग्रह बीर शांति मिले।

8। में आप के प्रेम थीर विश्वास का जो आप प्रमु थीश पर श्रीर सब पवित्र नोगों से रखते हैं समाचार सुनके॥ ४। अपने ईश्वर का धन्य मानता हू थीर नित्य अपनी प्रार्थनाओं में आप की स्मर्य करता हू॥ ६। कि हम लेगों में की समन्त मलाई खीष्ट्र योश के लिये होती है इस बात के ज्ञान में बहुत आनन्द थीर श्रीक सिलती है इस लिये कि दे भाई आप के द्वारा प्रित्न से हमें सहत आनन्द थीर श्रीत मिलती है इस लिये कि दे भाई आप के द्वारा प्रित्न लेगों के अन्त करण की सुख दिया गया है॥

द। इस कारण की बात से इती है उस की यदािप आप की आजा देने का मुक्ते खीष्ट से बहुत साहस है। ए। तीभी में प्रेम के कारण बरन बिन्ती हो करता हू क्यों कि में ऐसा हूं माने। बूठा पावल खीर अब योश खीष्ट के कारण बंधुआ भी हू॥ १०। में अपने पुत्र के लिये जिसे में ने बधन में रहते हुए जन्माया है आप से बिन्ती करता हू सोई उनीसम है। १९। जी पहिले आप के कुछ काम का न था परन्तु अब आप के खीर मेरे बड़े काम का है। १२। उस की में ने लीटा दिया है और आप उस को मेरा अन्त करण सा जानके ग्रहण की जिये। १३। उसे में अपने पास रखा चाहता

या इस लिये कि सुसमाचार के वधनी में वह ग्राप के बदले मेरी सेवाँ करे॥ १४। परन्तु में ने फ्राप की सम्मति विना क्षुक्र करने की इच्छा न किई जिन्हें ग्राप की कृपा जैसे दयाय से न दी पर ग्राप की इच्छा के अनुसार द्वाय ॥ १५ । वर्गीक वर्गा जाने यद इसी के कारण कुछ दिन ग्रास्त्रा दुश्रा कि सदाय्राप का दो जावे॥ १६ । पर ग्रव तो दाम को नाई नहीं परन्तु दास से बढको अर्थात् प्यारा भाई द्याय निज कर मेरा पर कितना श्राधिक करके बबा ग्ररीर में बबा प्रभु में आराप दी का प्यारा॥ १९। इस लिये को खाप मुक्ते सभागी समकते है ती चैंसे मुभको तैसे उस को ग्रदण की जिये॥ १८ । श्रीर जी उस से श्राप की कुरू हानि हुई श्रापया घर स्राप का कुछ धारता है। तो इस की मेरे नाम पर लिखिये ॥ १९ । मुक्त पायल ने खपने द्याच से लिखा है में भर देखा। जिम्ले सुभे ग्राप से यह कहनान पड़े कि श्रपने तर्इ भी मुक्ते देना क्षाप की उचित है॥ २०। हाँ दे आई क्राप से प्रमु में मुभी प्रानन्द पहुचे प्रमु में मेरे प्रान्त करक को सुख दीजिये॥ २१। ग्राप के व्याचाकारी दीने का भरोसा रखके में ने खाय के पास लिखा है क्यों कि जानता ष्टुमि जो मै कहता दूं इस से भी स्राप श्रीधक करेंगे॥ २२। श्रीर भी मेरे लिये वासा तैयार की जिये क्यों कि मुक्ते क्या शा ई कि क्याप लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा मे स्नाप लोगों की देदिया नाकंगा ॥

उनीं उस है ॥ १९ । जो पहिले खाप के कुछ काम का न था परन्तु खब खाप के खीर मेरे बड़े काम का है । ९२ । उस की मैं ने लौटा दिया है खीर खाप उस की मेरा खन्त करण सा जानके ग्रदण की जिये ॥ १३ । उसे मे खपने पास रखा चाहता खाप लोगों के खात्मा के सम देखे । खामीन ॥

### इब्रियों का (पावल प्रेरित की) पत्री ।

क्षेप्तर ने पूर्व्यकाल में समय समय श्री नाना प्रकार से भविष्यद्वक्ताश्री के द्वारा पितरों से बाते कर ॥ १। इन पिछले दिनों में हमें से पुत्र के द्वारा वाते किई जिसे उस ने सब बक्तुश्रों का श्रीधकारी ठहराया जिस के द्वारा उस ने सारे जात की सृजा भी ॥ ३। जो उस की महिमा का तेज श्रीर उस के तत्व की मुद्रा श्रीर श्रापनी श्रीक की बचन से सब बक्तुश्रों का सभावनेहारा हो की श्रपने ही द्वारा से हमीरे पापी का परिशोधन कर कर्ने स्थानों में की महिमा के दिन्ने हाथ जा वैठा ॥ ४। श्रीर जितने भर उस ने स्वर्गदूतों से श्रीर नाम पाया है उतने मर उन से बडा हुआ ॥

५। क्यों कि दूती में से ईश्वर ने किस से कभी कहा तू मेरा पुत्र है मैं ने आज ही तुभे जन्माया है श्रीर फिर कि मैं उस का पिता द्वीगा श्रीर बद मेरा पुत्र होगा ॥ ६ । श्रीर जय वह फिर पहिलाठे की ससार में लांध यह जहता है ईश्वर के सब दूतााग उस को प्रकास करें॥ ७। दूती के विषय में बह कहता है जो अपने दूती की पवन श्रीर अपने चेवकी का आग की ज्याला बनाता है। 🕻 । परन्तु पुत्र में कि हे ईप्रवर तेरा सिंहासन सर्व्यदा सा है तेरे राज्य का राजदग्रह सीधाई का राजदब्द है। ए। तु ने धर्म की प्रिय जाना और क्कर्म से विज्ञ किई इस कारण ईश्वर तेरे ईश्वर ने तुभी तेरे संशिषों से व्यधिक करके ब्रानन्द के तेल से ब्राभिपेक किया ॥ १०। थै।र यह कि हे प्रभु खादि में तू ने पृष्यियी की नेय डाली और स्वर्ग तेरे दाघा के कार्य हैं॥ ११। य नाम होतो परन्तु तू बना रहता है श्रीर बस्त्र की नाई वे सब पुराने हैं। जायेंगे ॥ १२ । श्रीर तू उन्हें चट्टर की नाई लगेटेगा कार वे वदल जायेगे परन्तु तू गक्समं रहता है श्रीर तेरे बरस नही घटेंगे॥ १३। था। दूती में से उस ने किस से कभी कहा है जब

लों में तेरे यत्रुक्षों को तेरे चरणा की पीढी न बनाक तब लों तू मेरो दिहनी क्षोर बैठ ॥ १४ । बया व सब सेवा करनेहारे क्षात्मा नहीं हैं जो त्राण पानेवाले लोगों के निमित्त सेथकाई के लिये मेजे जाते हैं ॥

द्रम कारण श्रवण है कि हम लेगा हन वातो पर जो हम ने सुनो है वहुत श्रधिक करके मन लगार्व ऐसा न हो कि भूल जार्व । १ । क्योंकि यदि वह वचन जो दूतों के द्वारा से कहा गया हुठ हुश्रा खीर हर एक श्रपराध श्रीर श्राचालहन का यथार्थ प्रतिक्रल मिला ॥ ३ । ते। हम लेगा ऐसे बड़े त्राण से निश्चिन रहके क्योंकर खर्चेगे श्रयीत् इस त्राण से जो प्रभु के द्वारा प्रचारित होने लगा श्रीर हमों के पास सुननेहारी से हुठ़ किया गया ॥ ४ । जिन के संग्र ईप्टर भी चिन्हों श्रीर श्रदुत कामो से भी श्रीर नाना प्रकार के श्राह्मण करमों से खीर श्रपनो इस्का के श्रनुसार पवित्र श्रात्मा के दानो के बांटने से साक्षी देता था ॥

प्र । क्योंकि उस ने इस द्वाने हार जगत की जिस के विषय में इस वालते है दूतों के अधीन नहीं किया ॥ ६ । परन्तु किसी ने ऋहीं साक्षी दिई कि मनुष्य क्या है कि तू उस की सुध लेता है अपवा मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उस पर हृष्टि करता है ॥ ९ । तू ने उस की कुछ घोड़ा सा दूतों से क्वाटा किया तू ने उस मिहमा बीर आदर का मुकुट पहिनाया बीर उस की अपने हाथों के कार्यों पर प्रधान किया ॥ ६ । सब कुछ उस के अधीन करने से उस ने कुछ भी रख न के इन ने से अधीन नहीं हुआ . तै।भी हम अब ली नहीं देखेंते है कि सब कुछ उस के अधीन हों से से से अधीन किया गया है ॥ ९ । परन्तु हम यह देखते है कि उस की जो कुछ घोड़ा सा दूतों से के होटा किया गया आधीत यीश की मृत्य

भागनं के कारण महिमा थ्रीर श्रादर का मुकुट पहिनाया गया है इस लिये कि वह ईश्वर के अनुग्रह से सब के लिये मृत्यु का स्वाद चीखे॥

१०। क्योंकि जिस की कारण सब कुछ है स्रीर जिस के द्वारा सब कुछ है उस के यह ये। स्य घा कि यहुत पुत्रों की महिमा ली पहुचाने में उन की त्राण के कत्ती का दु.ख भागने के द्वारा सिंह करे॥ १९। क्योंकि पवित्र करनेहारा श्रीर वे भी जी पवित्र किये जाते हैं सब एक ही से है स्त्रीर इस कारण से वद उन्दं भाई कहने में नहीं लजाता है॥ १२। वह कहता है मै तेरा नाम खपने भाइया की क्षुनाकगा सभा के बीच में में तेरा भजन गाकगा ॥ १३। श्रीर फिर कि मै उस पर भरीसा रख़गा श्रीर । फर कि देख मे थार लडको जा ईश्वर ने मुक्ते दिये॥ १४। इस लिये जब कि लडके मास और लाइ के भागी दुए दे यह आप भी बैंबे हो इन का भागी हुआ। इस लियं कि मृत्यु के द्वारा उस की जिसे मृत्युका सामर्थ्य था श्रर्थात् श्रैतान की इय करे॥ १५। ग्रीर जितने लेगा मृत्यु के भय से जीवन भर दासत्व में फंसे हुए घे उन्हें क्रुडावे॥ १६। क्योंकि यह तो दूती की नहीं शांभता है परन्तु इज़ाहीम की वम की याभता है॥ १७। इस कारण उस की ग्रवण्य या कि सब बाता में भाइयों के समान है। जावे जिस्ते वह उन वातों में जो ईश्वर से सम्बन्ध रखती है दयाल थ्रीर बिश्वासयास्य महायाजक वने कि लेगों के पापे। के लिये प्रायश्चित्त करे॥ १८। क्योंकि जिस जिस बात में उस ने परीक्षा में पड़के दु ख पाया है उस उस वात में वह उन की जिन की परोचा किई जाती है सहायता कर सकता है॥

देश कारण है प्रियंत्र भाइया जा स्वर्गीय बुलाइट में सभागी है। हमारे खगीकार किये हुए मत के प्रोरित खी महा-याजक खीष्ट ग्रीणु की देख लेखा ॥ २। जो खपन ठदरानेहारे के विश्वासयाय है जैसा मूसा भी उस के सारे घर में विश्वासयाय था ॥ ३। क्योंकि यह तो उतने भर मूसा से खांधक बढ़ाई के योख्य समका

गया है जितने भर घर के खादर से घर के बनानेहारे का खादर अधिक होता है ॥ ४ । क्योंकि हर
एक घर किसी का तो बनाया हुआ है परन्तु जिस
ने सब कुछ बनाया से ईश्वर है ॥ ५ । खीर मूसा
तो जो बाते कही जाने पर घी उन की साबों के
लिये सेवक की नाई एस के सारे घर में विश्वासयोग्य घा ॥ ६ । परन्तु कीष्ट पुत्र की नाई उस के
घर का अध्यक होकर विश्वास्योग्य है और हम
लोग पदि साहस की खीर आशा की बढ़ाई की
धन्त ली दृढ़ घांभे रहे तो उस के घर है ॥

9। इस लिये जैसे पवित्र श्रात्मा कहता है कि श्राज जो तुम उस का शब्द सुना॥ ८। तो श्रपने मन कठार मत करा जैसे चिकाय में श्रीर परीका के दिन नेगल में दृष्या॥ ए। जहां तुम्हारे पितरी ने मेरी परीक्षा लिई थार मुक्ते जाचा थार चालीस व्यरस मेरे कामों को देखा। १०। इस कारण में उस समय के ले। गो से उदास हुआ ग्रीर बीला उन के मन सदा भटकते है श्रीर उन्हों ने सेरे मार्गी की नही जाना है। ११। से में ने क्रोध कर किरिया खाई कि वे मेरे विधाम में प्रवेश न करेंगे ॥ १२। तैसे हे माइया चाकस रहा कि जीवते ईप्टर की त्यागने में खविश्वास का बुरा मन तुम्दी में से किसी मे न ठव्दरे॥ ९३ । परन्तु जब ली ब्राज कहावता है प्रतिदिन एक दूसरे की समकाकी ऐसा नादी कि तुम में से कोर्इ जन पाप के छल से कठोर है। जाय ॥ १४ । ऋषोकि इस जी सरीसे के आरम की ग्रन्त ली हुढ प्राभे रहे तब ता खीए, में सभागी हुए है ॥ १५ । जैसे उस वाक्रय में है कि स्नाज जो तुम उस का शब्द सुनाता श्रपने मन कठार मत करी कैंसे चिकाय में हुया॥ १६। वयोकि किन लोगों ने सुनकं चिक्राया . क्या उन सक लोगों ने नदी जा मूसा के द्वारा मिसर से निकले॥ १९। बीर वह किन लेगो। से चालीस बरस उटास हुआ। क्या उन लोगों से नहीं जिन्हा ने पाप किया जिन की लोधे जगल में गिरीं॥ १८। श्रीर किन लेगीं से उस ने किरिया खाई कि तुम मेरे विश्वाम मे प्रवेश न करोगो केवल आचालघन करने छोरों से ॥

तुम दन जीवधारियों, का मांच खा चकते हा॥ ३। पशुकों में से जिसने चिरे द्या फटे ग्रद्याले दीते हैं नीर पागुर करते हैं उन्हें खा सकते हो ॥ ४ । पर पागुर करनेहारी वा फटे खुरवाली मे से इन पशुश्री क्री न खाना अर्थात् अंट जी पागुर सी करता है पर चिरे खुर का नहीं दोतां इस लिये वह तुम्हारे लिये प्रशुद्ध ठररा है ॥ ५ । स्त्रीर शापान् ना पागुर तो करता पर चिरे ख़र का नहीं दोता यह मो सुम्हारे लिये प्राथुद्व है ॥ ६ । ग्रीर खरहा जी पागुर ता करता है पर चिरे ख़ुर का नहीं हीता इस लिय यह भी तुम्हारे लिये श्रशुद्ध है ॥ ७ । श्रीर सूत्रार जी विरे अर्थात् फटे खुरवाला होता ती है पर पागुर नहीं करता इस लिये वह तुम्हारे लिये श्रशृह है। ८। इन की मांस में से कुछ न खाना घरन इन की लाघ की हुना भी नहीं ये ती सम्हारे लिये खशुद्ध हैं॥ ु ( ) फिर जितने जलजन्तु है उन में से तुम इन्हें

्या सकते देा अर्थात् समुद्र वा नदियों के रहनेहारी में से जितनों के पंख थीर चीये दाते दें उन्दे खा सकते हा॥ १०। भीर जलचारी प्राशियों से से बितने जीवधारी विना पंख श्रीर घोषे के समुद्र वा नदियों में रहते हैं वे सब तुम्हारे लिये घिनीने है ॥ १९। वे तुम्हारे लेखे घिनाने ठटरें तुम उन के मांच में से कुछ न खाना थीर उन की लाया का छिनानी जामना ॥ १२ । जल में जिस किसी जन्तु के पख बीर चीये नहीं दाते वह तुम्हारे लिये घिनीना है।

१३। फिर पंक्षिया में से इन की चिमीना जानना ये घिनीमे होने के कारण खार न जारं ग्रधात रकाव इड्फोर्ड क्र्रर, १४। शाही बीर भांति भांति की चील, १५। ग्रीर भाति भाति की सब कारा, १६। शुतर्मुर्ग तखमास् अलकुङ्कुट बीर भांति भांति के षाज, १०। इवासिल चार्डगोल उल्ल, १८। राजईस धनेश गिह, १९। लगलग भाति भाति के वगुले टिटीइर्री श्रीर चमगीदङ्गा

२०। जितने पख्याले चार पाँचा की अल चलते हैं वे सब तुम्हारे लिये छिनीने हैं ॥ २१ । पर याने-दारे ग्रीर पंखवाले की चार पार्वी के वल चलते हैं

, तो खा सकते हो ॥२२। वे ये है सर्थात् मांति भाति की टिड्डी भांति भांति के फनारे भांति भांति के हर्गी ल् बीर भाति भाति के हागास् ॥ २३ । पर बीर सब रंगनेहारे प्रेखवाले जो चार पाववाले हाते हैं वे तुम्हारे लिये घिनीने हैं ॥

२८। श्रीर इन के कारण तुम अशुद्ध ठहरीती जिस किसी से इन की लोग कू जार बह सांम लो ब्रगुह ठरूरे ॥ २५ । थैंगर के को दे दन की साथ में का कुछ भी उठाए वह अपने वस्त्र धोए श्रीर सांक लों श्रशह रहे॥ २६। फिर जितने पशु चीरे खुरवाले द्यांते है पर न ता बिलकुल फटे खुरवाले न पाग़ुर करमेदारे हैं वे सुम्हारे लिये अज्ञुह दे जी कोई उन्हें कूर बह स्रशुद्ध उद्दरेगा २०। स्रोर चार पांच को वल चलनेहारी में से जितने पंजी के वल चलते हैं वे सब तुम्हारे लिये अशुद्ध है जो कोई उन की लीय हूर वह शंभ ली अगुद्ध रहे॥ २८। श्रीर जी कार्ड उन की लाग उठाएँ वह अपने वस्त्र धीए थीर सांभ ली अशुद्ध रहे क्योंकि वे तुम्हारे ांलये अशुद्ध हैं ॥

भर । श्रीर की पृथियी पर रेगते हैं उन में से ये रेंगनेटारे तुम्हारे लिये प्रशुद्ध है अर्थात् नेउला चुढ़ा और भारत भारत के शोह, इ०। श्रीर क्रिपकली मगर टिकटिक सीहा श्रीर गिरोगटान ॥ ३९ । सर्व रेगनेहारों में से ये ही सुम्हारे लिये श्रशुद्ध हैं जो कोर्च इम की लेश्य क्रूए वह सांक्ष ली प्रशुद्ध रहे। इर । और इन में से किसी की लोघं जिस किसी घस्तु पर पड़ जार वह भी ग्रशुद्ध ठटरे चाहे वह काठ का कोई पात्र हो चाहे वस्त्र चाहे खाल चाहे धारा चाई किसी काम का कैसा ही पात्रादि को म दो घष्ट जल मे डाला जार चौर संम लें चशुद्ध रहे तब शुद्ध ठहरे॥ ३३। ग्रीर मिट्टी का कोई पात्र द्या जिस में इन जन्तुओं में से कीई पड़े तो उस पात्र मे जी ऋह है। वह भागुह ठहरे थीर पात्र की तुम ती इटालमा ॥ इष्ठ । उस में जी साने के येश्य भाजन हा जिस में पानी का हुआव है। वह सब ष्प्रभृद्ध ठद्दरे फिर यदि ऐसे पात्र में पीने के लिये कुड किन की मूमि पर फांदने की छांगी होती है उन की | दें ती छह भी समुद्ध छहरे ॥ इध । सीर यदि इन

१९। से। इस देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण। प्रवेश नहीं कर स्के॥

४ इस लिये हमा की हरना चाहिये न हो कि यद्योप ईश्वर की विधास में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा रह गई है ताभी तुम्हो में से कोई जन ऐसा देख पड़े कि उस में नहीं पत्चा है। २। क्योंकि नैसे उन्हां की तैसे इसा को वर मुसमाचार सुनाया गया है परन्तु उन्हें समा-चार के बचन से का सुननेहारों से विश्वास से नहीं मिलाया गया कुछ लाम न हुआ ॥ ३ । क्योकि इम लाग जिन्हा ने विश्वास किया है विशास से प्रवेश करते हैं इस के विषय में यद्योप उस के कार्य जात की उत्पत्ति से वन चुके थे तीभी उस ने कहा है से मैं ने क्रोध कर किरिया खाई कि वे सेरे विषाम में प्रवेश न करेंगे ॥ ४ । क्यों कि सातवें दिन को विषय में उस ने कहों यू कहा है थीर ईश्वर ने सातवे दिन अपने सब कार्यों से विशास किया। ४। तीभी इस ठैरि फिर कहा है वे मेरे विश्वास से प्रवेश न करेंगे॥ ई। से। जब कि क्तिनों का उस मे प्रवेश करना रह गया है और जिन्हों की उस का सुसमाचार परिले सुनाया गया उन्हा ने ख्राज्ञा-लंघन के कारण प्रवेश न किया ॥ ७ । ग्रीर फिर वह याच कह करके किसी दिन का ठिकाना दे इतने दिनों के पीक्टे दासद के द्वारा वालता है सैसे कचा गया है ग्राज जो तम उस का शब्द सुने। तो श्रपने मन कठोर मत करे। ॥ 🕻 । परन्तु का यिद्री-शुख्रा ने उन्हें विचाम दिया द्वाता ता ईख्टर पीछे दुसरे दिन की बात न करता॥ ९। ता जाना कि देश्वर के लेगो। के लिये विद्यामवार सा एक विद्यास रस्र गया है। १०। क्योंकि जिस ने उस के विश्वास में प्रवेश किया है जैसे ईंग्डर ने अपने ही कार्थी। से तैसे उस ने भी श्रपने कार्या से विषाम किया है॥ ११। से। इस लोग उस विधास में प्रवेश करने का यय करे ऐसान दी कि कोई बन ग्राचाल छन के उसी ट्रुप्टान्त के समान पतित द्वाय ॥ १२ । स्ट्रोंकि ईश्यर का बचन जीवता थ्री प्रवल थ्रीर छर एक

दोधारे खड्ग से भी चोखा है श्रीर वार्षार केंद्रनेहारा है यहा लों कि लीव श्रीर श्रात्मा को श्रीर गांठ गांठ श्री गूदे गृदे की श्रलग श्रलग करे श्रीर हृदय की चिन्ताश्रों श्रीर भावनाश्रों का विचार करनेहारा है ॥ १३ । श्रीर कोई मृती हुई वस्तु हस के श्रागी गुप्त नहीं है परन्तु लिस से हमें काम है इस के नेन्नें के श्रागे सव कुछ नगा श्रीर खुला हुश्रा है ॥

१४ । मो जब कि हमारा एक बहा महायानक है जो स्वर्ग होको गया है अर्थात् ईरवर का पुत्र योग्र आखो हम अपने अगीकार किये हुए मत की धरे रहे॥ १५ । क्वोकि हमारा ऐसा महायानक नही है ने हमारी दुर्व्वताओं के दु ख की व्रक्ष न सके परन्तु विना पाप वह हमारे समान सब बातों में परीचित हुआ है॥ १६ । इस लिये हम सीग अनुग्रह के सिहासन के पास साहस से आई कि दया हम पर किई नाय और हम समय यार्य सहायता के लिये अनुग्रह पावि॥

प् क्यों कि दर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाके मनुष्यों के लिये उन वाता के विषय में जा ईश्वर से सम्बन्ध रखती है ठहराया जाता है कि चढ़ावे। की खीर पापों के निमित्त बलिदानें की चढ़ावे॥ २। ग्रीर वह श्रज्ञानों श्रीर भूलनेहारें की श्रीर दयाशील देा सकता है ख्योकि वह स्त्राप भी दुर्व्यलता से घेरा हुआ है ॥ ३ । थ्रीर इस के कारण उसे श्रवध्य है कि कैंसे लोगों के लिये बैसे श्रपने लिये भी पापों के निमित्त चठाया करे॥ ४। श्रीर यह स्रादर कीई अपने लिये नहीं लेता है परन्तु तो हारीन की नाई र्दश्चर से बुलाया जाता है सो लेता है॥ ५। वैसे ही स्त्रीष्ट ने भी महायाजक वनने के। श्रपनी वड़ाई न किई परन्तु जो उस से वोला हू मेरा पुत्र है मै ने खात हो तुभे जन्माया है हसी न उस को बढ़ाई किई ॥ ई। जैसे वह दूसरे ठैर में भी कहता है तू मलकोसिदक की पदवी पर सदा लीं यासक है। 9 । टस ने श्रपने शरीर के दिने। में कचे शब्द से पुकार पुकारके था रा राके उस से जा उसे मृत्यु से

भय की निमित्त सुना गया ॥ ८। खीर यदापि पुत्र था तीमी जिन दु खें। की भीगा उन से खाजा मानना सीखा॥ ए। खैंगर सिंह अनको उन सभा को लिये जो उस के आचाकारी देति हैं अनन्त त्राय का कर्ता हुया। १०। ग्रीर ईश्वर से मलकोसिदक को पदबी पर का महायाजक कहा गया॥

कहना है जिस का अर्थ वताना भी कठिन है क्योंकि के लिये है जी सवाने हुए है जिन के जानेन्द्रिय है उन्हें। के अनुगासी अना ॥ श्रम्यास के कारण भले था। बुरे के विचार के लिये साधे हुए है।

वचा सकता था विन्ती थार निवेदन किये थार उस । वर्षा का उस घर वारम्वार पहती है पिई है छीर जिन लोगों के कारण वह जाती वोई जाती है उन सीगी के योग्य साग्रपात उपजाती है से ईश्वर से श्राशीस पाती है। ८। परन्तु की वह काटे ग्रीर कटकटारे जन्माती है ते। निकृष्ट है श्रीर सापित होने के निकट है जिस का अन्त यह है कि जलाई जाग ॥ ९ । परन्तु हे प्यारे। यद्यीय इम यू वालते १९। इस पुरुष के विषय में इमें बहुत वचन है ताभी तुम्हारे विषय में इमें श्रव्ही हो वाती भ्रीर त्राया संयुक्त वाती का भरीमा है। १०। क्यो-तुम सुनने में आलसी हुए हो।। १२। स्बोकि यदापि कि ईश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे कार्य्य की इतने समय के बोतने से तुम्हें जीवत था कि शिवक थीर उस के नाम पर की प्रेम तुम ने दिखाया उस देाते तैाभी तुम्ही को फिर स्रावश्यक है कि कोई प्रेम के परिश्रम की भूल जावे कि तुम ने पवित्र लोगी तुम्हें सिखावें कि ईश्वर की वार्थियों की ग्राविधिवा की सेवा किई ग्रीर करने हो ॥ ११। परन्तु हम क्या है श्रीर ऐसे हुए हा कि तुम्हें अन का नहीं चाहते हैं कि तुम्हों में से हर एक जन अन्त लों परन्तु दूध का प्रयोजन है ॥ १३ । क्योंकि जो की है आजा के निश्चय के लिये वही यस दिखाया करे॥ दूध ही पीता है उस की धर्म के वचन का परिचय १२। कि तुम खालसी नहीं परन्तु की लाग विख्वास नेंडी है क्योंकि वालक है। १४। परन्तु अन उन और घोरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के अधिकारी होते

१३। क्यों नि ईक्ष्मर ने इवाहोम की प्रतिचा देको जब कि अपने से किसी बड़े को किरिया नही खा सकता था थपनी ही किरिया खाके कहा। हैं इस कारण खीष्ट के व्यक्ति वचन के। १४। निश्चय में तुमें बहुत व्याशीस देकेंगा थीर तुमें होड़के इस सिद्धता की ब्रीर वकते बहुत बढ़ाकाा। १४। थीर इस रीति से इब्राहोस जावे॥ २। श्रीर यह नहीं कि मृतवत कर्मी से ने धीरज धरके प्रतिका प्राप्त किई॥ १६। क्योंकि पश्चाताय करने की थार ईश्वर पर विश्वास करने मनुष्य ते। अपने से बड़े की किरिया खाते है थीर को थार वर्पातसमा के उपदेश की थार हाथ रखने किरिया दृढ्ता के लिये उन के समस्त विवाद का की ग्रार मृतको को जी उठने की ग्रार ग्रनन्त दयह अन्त है॥ १९। इस लिय ईश्वर प्रतिचा के ग्राध-को नेव फिरके डाले ॥ ३ । द्वा जो ईश्वर यू करने कारियों पर अपने मत की अचलता की बद्धुत हो देवे ता इम यही करेंगे ॥ ४ । क्योंकि जिन्हों ने प्रगट करने की इच्छा कर किरिया के द्वारा मध्यस्थ गक वेर ज्योति पाई श्रीर स्वर्मीय दान का स्वाद हुआ।। १८। कि दे। अञ्चल विषया के द्वारा जिन चीया और पवित्र खात्मा के भागी हुए ॥ ५। थीर में ईश्वर का भूठ बोलना खन्हीना है दूछ शांति हम र्देश्वर के भले वचन का थी। होनेहार जगत की लोगी। की मिले की साम्हने रखी हुई थाशा धर लेने र्थोक्त का स्वाद चीखा ॥ ६ । थीर प्रतित हुए है को भाग आये है ॥ १९ । वह आया इसारे लिये प्राय वन लागो की पश्चाताय के निमित्त फिरके नये का बगर सा दोती है जो ग्रटल ग्री हुट है श्रीर करना अन्होना है क्योंकि वे ईश्वर के पुत्र की अपने यरदे के भीतर ली प्रवेश करता है। 🕫। जहां हमारे लिय फिर फ़ूश पर चढ़ाते थार प्रगट में उस पर लिये अगुवा होके यीश ने प्रवेश किया है जो मलकी-कलक लगात है। । वर्षों कि जिस भूमि ने वह सिदक की पदवी पर सदा ले। महायाजक बना है।

 म्ह मलकीसिदक श्रलीम का राखा
 श्रीर सर्ब्यप्रधान ईश्वर का याजक जी दब्राहीम से जब बह राजाओं की मारने से लैं। टता धा स्रामिला थै। र उस की स्राभीस दिई॥ २। जिस की इब्राहीम ने सब वस्तु की में से दसवां ग्रंश भी दिया जा पहिले अपने नाम के अर्थ से धर्म का राजा है थै।र फिर शलीम का राजा भी अर्थात् शांति का राजा है ॥ ३ । जिस कान पितान मातान वंशावित है जिस के न दिनों का खादि न जीवन का अन्त दे परन्तु ईश्वर के पुत्र के समान किया गया है नित्य याजक बना रहता है।

४। पर देखे। यह कैसा वड़ा पुरुष घा जिस की इब्राहीम कुलपति ने लूट में से दसवा ग्रंश भी दिया॥ ५। लेबी के सन्ताना से से जा लाग याचकीय पद पाते है उन्हें तो व्यवस्था के अनुसार लेगो। से अर्थात् अपने भाइयों से यद्यपि वे इवादीम के देह से जन्मे है दसवां श्रश लेने की श्राज्ञा होती है। ई। परन्तु इस ने की उन की वंशाविल में का नहीं है इवाहीम से दसवां ग्रंश लिया है ग्रार 'उस की जिसे प्रतिज्ञारं मिली भागीस दिई है॥ ८। पर श्रखण्डनीय वात है कि होटे की वहे से श्राशीस दिई जाती है॥ 🗀 । श्रीर यहा मनुष्य जी मरते है दस्यां श्रथ लेते है परन्तु वहा वह लेता है जिस के विषय में साची दिई जाती है कि वह जीता है। ए। थीर यह भी कह सकते कि इवाहीम के द्वारा सेवी से भी दो दसवां अश सेनेहारा है दसवा खंश लिया गया है। १०। स्योक्ति जिस समय मलकी-चिदक उस को पिता से था मिला उस समय वह श्रपने पिता के देह से था।

११। से। यदि लेबीय याजकता के द्वारा जिस के स्थाग में सागों का व्यवस्था दिई गई घी सिहता दुई दोती ती श्रीर क्या प्रयोजन था कि दूसरा याजक मलकों सिदक की पदबी पर खडा हो ये थे। र हारान की पदयी का न कदावे॥ १२। क्योंकि यानकता

वाते कही जातीं से दूसरे कुल में का है जिस में से किसी मनुष्य ने वेदों की सेवा नहीं कि ई है। १४ । क्योंकि प्रत्यक्ष है कि इमारा प्रभु यिट्टदा की क्ल से उदय हुआ है जिस से मुसा ने याजकता के विषय में कुछ नहीं कहा॥ १५। थ्रीर वह वात श्रीर भी बहुत प्रगट इस से होती है कि मलकी-सिदक के समान दूसरा याजक खड़ा है।। १६। जो शारीरिक स्नाचा की ब्यवस्या के स्नुसार नहीं परन्तु स्रविनाशी जीवन की शक्ति के स्रनुसार वन गया है।। १९। क्यों कि ईश्वर साची देता है कि तू मलकी सिदक की पदकी पर खदा लें। याजक है। १८। से प्रांती प्राचा की दुर्व्वलता थ्री निष्फलता के कारण उस का ते। लाप द्वाता दे इस लिये कि व्यवस्था ने किसी वात की सिद्ध नहीं किया॥ १९। परन्तु एक उत्तम श्राधा का स्थापन होता है जिस के द्वारा इस ईक्टर के निकट पहुचते है।

२०। थ्रीर वे लेगा विना किरिया याजक बन गये है परन्तु यह तो किरिया के अनुसार उस से बना है जो उस से अहता है परमेश्वर ने किरिया खाई है श्रीर नहीं पक्रतावेगा तूमलकोचिदक्ष की पदवी पर सदा लें याजक है। २१। से जब कि यीश किरिया विना यानक नहीं हुआ है।। २२। वह चतने भर उत्तम नियम का जामिन हुआ है ॥ २३। थीर वे ते। वदुत से याजक वन गये है इस कारण कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती है।। २४। परन्तु यह यदा हो रहता है इस कारण इस की याजकता ग्रटल है।। २५। इस लिये जी लीग उस की द्वारा ईश्वर के पास ग्राते हैं वह उन का त्राग ग्रत्यन्त लीं कर सफता है क्यों कि वह उन की लिये विन्ती करने की सदा जीता है। र्दे। क्योंकि ऐसा मदा-याजक हमारे ये। यथ जो पवित्र श्री सूधा श्री निर्मल थै। पापियों से अलग थै।र स्वर्ग से भी कचा किया हुआ है ॥ २७ । जिसे प्रतिदिन प्रयोजन नहीं है कि प्रधान याजकों की नाई पहिले श्रपने ही पापें के लिये तब लेगों के पापें के लिये छलि जो बदली जाती है तो श्रवश्य करके व्यवस्था की चकावे क्योंकि इस की वह रक ही वेर कर चुका भी बदली होती है। १३। जिस के विषय में यह कि स्रपने तई चढ़ाया।। १८। स्वोक्ति ब्यवस्था

की बात पुत्र की जी सर्व्वदा सिंह किया गया है ठहराती हैं॥

ट• जी वाते कही जाती है उन में सार वात यह है कि हमारा ऐसा महा-याजक है कि स्वर्ग में महिमा के सिहासन के दिहने ष्टाष जा बैठा॥ २। ग्रीर पवित्र स्थान का श्रीर उस सच्चे त्रव्य का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं परन्तु परमेश्वर ने खडा किया ॥ ३ । क्योंकि हर एक प्रधान याजक चढावे श्रीर विलदान चढाने को लिये ठहराया जाता है इस कारण श्रवश्य है कि इसी के पास भी चढाने के लिये कुछ द्वाय॥ 🞖। फिर याजक तो 🕏 को व्यवस्था के ग्रनुसार चठावे चठाते हैं थै।र स्वर्ग मे को वस्तुओं के प्रति-क्य थी। परहाई की सेवा करते है जैसे मूसा की जब वह तब बनाने पर था आज्ञा दिई गई अधीत र्इथ्वर ने कहा देख जी श्राकार तुभी पहास पर दिखाया गया उस के अनुसार सब कुछ बना॥ ५। इस लिये जा यह पृथियी पर द्वाता ता याजक नहीं द्याता ॥ ६ । परन्तु श्रव जैसे वह श्रीर उत्तम नियम का मध्यस्य है जो ग्रीर उत्तम प्रतिचाश्रों पर स्थापन किया गया है तैसी घेष्ठ सेवकाई भी उसे मिली है।

७। क्योंकि जी वह पहिला नियम निर्दीय दीता तो दूसरे के लिये जगह न टूंकी जाती ॥ 🕻 । परन्तु यह उन पर दीय देके बोलता है कि परमेश्वर कहता है देखे। छे दिन श्राते हैं कि मै इस्रायेल को घराने के स्मा थ्रीर यिटूदा के घराने के स्मानया नियम स्यापन कब्बा। ए। जी नियम में ने उन के पितरी के सम उस दिन बांधा निस दिन उन्दें मिसर देश में से निकाल लाने की उन का दाण थांमा उस नियम के खनुसार नहीं क्ष्मोकि वे मेरे नियम पर नहीं ठप्टरे थ्रीर मे ने उन की सुध न लिई परमेश्वर फदता है।। १०। परन्तु यही नियम है जी में उन दिना की पीहें एसायेल की घराने की सग बांधूंगा परमेश्टर कहता है में ग्रपनी व्यवस्था की उन की मन

मनुष्यों की जिन्हे दुर्व्वलता है प्रधान याजक ठहराती | में डालूंगा थीर उसे उन के दृदय में लिखूंगा थीर है परन्तु जो किरिया व्यवस्था के पीछे खाई गई उस में उन का ईश्वर होगा थ्रीर वे मेरे लोग होगे॥ ११। ग्रीर वे दृर एक अपने पड़ेंग की छीर दृर एक श्रंपने भाई को यह कहके न सिखावेंगे कि परमेश्वर का पद्यान क्योंकि उन में के छोटे से घड़े सी सव मुक्ते जानेंगे॥ १२। क्योकि में उन के व्यवसर्म के विषय में दया करना श्रीर उन के पापी की श्रीर उन के कुकर्सों को फिर कभी स्मरख न करूंगा॥ १३। नया नियम कहने से उस ने पहिला नियम पुराना ठइराया है पर जो पुराना श्रीर जीर्ग दोता जाता है सा लाप हाने के निकट है।

> रे. सी उस पहिले नियम के संयोग में भी सेवकाई की विधिया थीर लैकिक पवित्र स्थान था॥ २। क्योंकि तंव बनाया गया अगला तंव्र जिस में दीवट थै।र मेज थै।र राठी की भेट थीं जा पवित्र स्थान कदावता है।। ३। श्रीर दूसरे परदे के पीहे यह तंत्र की पविश्री में से पवित्र स्थान कहावता है। ४। जिस में सोने की ध्रुपदानी घी छीर नियम का सन्दूक की चारे। छीर सोने से मठा हुआ। या श्रीर इस में सेने की कलसी जिस से मना था थ्रीर हारोन की छडी जिस की कों पर्ल निकलों थे। र नियम की दोना पटियाएं॥ ५। थ्रीर रस के जपर दोनों तेजस्यी किस्व घे जा दया की आसन की काये थे. इन्हों की विषय मे पृथक पृथक वात करने का ग्रभी समय नही है।

> ६। यद सब बस्तु जो इस रीति से बनाई गई हैं तो ग्राने तंब्र में याचक लेगा नित्य प्रवेश कर सेवा किया करते है। । । परन्तु दूसरे में केवल महायाजक बरस भर में एक घेर जाता है सार लाहू विना नहीं जाता है जिसे अपने लिये और लोगों को श्रज्ञानताओं के लिये चढ़ाता है॥ ८। इस से पवित्र श्रात्मा यद्यी वताता है कि जब में श्रामा तंत्रू स्यापित रहता तब लें पवित्र स्थान का मार्ग प्रगट नदी दुखा॥ ९। श्रीर यद ती वर्तमान समय के लिये दृष्टान्त है जिस में चढ़ावे श्रीर वलिदान चढ़ाये जाते है जो सेवा करनेहारे के मन की सिद्ध नहीं

के सम्बन्ध में यह बाते सुधर जाने के समय लें। ठरराई दुई हैं ॥ ११। परन्तु खोष्ट जय रानेदार उत्तम विषयों का महायाजक रोको प्राथा तब उस ने भीर भी बहे थार मिह संधू में से जी दाय का यनाया हुआ नहीं प्रयोत् इस सृष्टि का नही है। १२। थीर वकरी थीर वकडू थों के लोटू के द्वारा नहीं परन्तु अपने ही लोडू के द्वारा में गक ही वेर पविचन्धान से प्रवेश किया थीर यानना चहार प्राप्त किया ॥ १३ । ध्योकि यदि वैला ग्रीर वकरा का लेलू ख्रीर बंकिया की राख की अर्पाधन्न नेती पर क्टिंदनी जाती शरीर की शुहता के लिये पवित्र करती है। १४। तो कितना अधिक करके स्रीष्ट का लीष्ट्र जिस ने मनातन श्रात्मा के द्वारा श्रपने तर्छ ईश्वर के थारी निष्क्रसक चढाया तुम्हारे मन का मृतवत कर्मी से शुद्ध करेगा कि तुम जीवते ईग्रवर की मेवा करा।

१४। श्रीर इसी के कारग वट नये नियम का मध्यस्य है जिन्ही पहिले नियम के सम्बन्धी श्रपराधी के वहार के लिये मृत्यु भाग किये जाने से युलाये ष्टुण लाग प्रनन्न प्रधिकार की प्रतिका की प्राप्त करे॥ १६ । क्योंकि जर्हा मरखे। परान्त दान का नियम है तरा नियम के बांधनेहारे की मृत्यु का श्रनुमान श्रयण्य है॥ १८। यद्योवित ऐसा नियम लोगो के मरन पर दृढ़ दीता है नदी ती खब ला उस का याधनेदारा जाता है तय लो नियम कभी काम नही लाता है ॥ १८ । इस लिये बह पहिला नियम भी लोट्ट विना नहीं म्यापन किया गया है॥ १९। कीर्वित जब मुखा व्यवस्था के अनुमार दर एक खोजा भव लागों में कह चुका तब उस ने जल कीर लाल जन फ़्रीर ग्साय के समा यक हु स्त्री स्त्रीर यक राका लारू लेके पुस्तक ही पर श्रीर सब लाशों पर भी क्रिंडका ॥ २०। श्रीर कचा यद उन-नियम का

कर सकते है ॥ १०। कोवल खाने थीर पीने की | किंडका ॥ २२। श्रीर व्यवस्था के श्रनुमार प्राय सव वस्तुखों थीर नाना वर्षातसमें थीर ग्ररीर की विधियों वस्तु लाहू के द्वारा शुद्ध किई जाती है थीर विना लाहू ब्रहाये पापमाचन नहीं देशता है॥

२३ । से व्यवस्य या कि स्वर्गमे की वस्तुकी के प्रतिरूप इन्दों से शुद्ध किये जार्य परन्तु स्थर्भ मे की बस्तु स्राप ही इन्हों से उत्तम बलिदानों से शृह किर्द्ध जाये॥ २४ । क्योंकि स्रीष्ट्र ने द्वाय के बनाये हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे का दृष्टान्त है प्रवेश निरी किया परन्तु स्वर्ग ईं। मे प्रवेश किया कि इमारे लिये प्रव ईंग्वर क सन्मुख दिखाई देवे॥ २५। पर इस लिये नहीं कि जैसा महायाजक वरस वरस दूसरे का लाटू लिये हुए पवित्र स्थान में प्रवेश करता है तेमा बह अपने की बार बार चढावे॥ २६। नही ता जात की उत्पत्ति से लेके उस की बहुत बेर दु.य भागना पड़ता . परन्तु श्रय जगत के श्रन्त मे घट ग्या घेर थापने धी घालिदान के द्वारा पाप की दूर करने के लिये प्रगट हुआ है ॥ २७ । श्रीर नैसे मनुष्यो के लिये एक घेर मरना श्रीर उम के पीक्षे विवार ठरराया हुआ है ॥ २८ । बैसे ही खेष्ट बहुतो के पापी की चठा लेने के लिये गक बेर चळाया गया धीर जो लोग उस की बाट जोइते है उन को त्राग के लिये दूसरी दोर विना पाप से दियाई देगा ॥

१०. त्यावस्था में ते। होनेहार उत्तम विषयो की परकाईमात्र है पर उन विषयों का स्वष्य नदी इस लिये वद वरस वरस एक ही प्रकार के विलदाना के मदा चढाये जाने से फभी उन्हें जी निकट ग्राते हैं सिद्ध नशी कर सकती है। २। नहीं तो वया उन्हा का चकाया जाना वन्द न हो जाता इस कारण कि सेवा करने चारा की। जो एक घेर शुद्ध किये गये घे फिर पापी रोने का कुछ बोध न रस्ता॥ ३। पर इन्हों, में वरस घरस पापें का स्मरण दुखा करता है। मारू है जिसे ईक्टर ने तुम्टारे विषय में आद्मा ४। क्यों कि अन्होना है कि बैले फीर बकरों का करके ठक्षराया है। २१। थ्रीर उस ने तबू घर भी लाष्ट्र पापों की दूर करे। ५। इस कारण खीष्ट थीर मेया की मय मामग्री पर उसी रोति से लाइ जगत मे खाते हुए कहता है तू ने व्यलिदान थीर

**६ । तू डोमों से ग्रीर पाप निमित्त के ख**िलया से प्रसन्न न हुआ। । ९। तव में ने कहा देख में आता हू धर्मापुर करों मेरे विषय में लिखा भी है जिस्तें हैं ईक्टर तेरी इच्छा पूरी कर्व॥ ८। कपर उस ने कहा है वालदान ग्रीर चढ़ावे का ग्रीर होमां ग्रीर पाप निमित्त के खिलियों की तूने न चाहा ग्रीर न रन से प्रसन्न हुया प्रार्थात् उने से जी व्यवस्था की श्रनुसार चढायें जाते हैं। ए। तव कहा है देख मे श्राता हू जिस्तें दे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी कई . वह पहिले की उठा देता है इस लिये कि दूसरे की स्थापन करे॥ १०। उसी इच्छा के श्रानुसार इस लाग यीश कीष्ट के देह की एक ही वेर चढ़ाये जाने के द्वारा पांचन किये गये हैं॥

११। ग्रीर घर एक याजक खड़ा द्वाके प्रतिदिन सेवकार्ड करता है थार एक ही प्रकार के व्यक्तिदानी को जो पाया की कभी मिठा नहीं सकते है बारवार चकाता है ॥ १२ । परन्तु वह ती पापीं के लिये एक ही विलदान चढाके ईश्वर के दिहने हाथ सदा वैठ गया ॥ १३ । थीर अब से जब लों उस के शतु उस के चरणों की पीठी न बनाये जायें तब लें बाट जोहता रहता है ॥ १४ । क्योंकि एक ही चढावे में उस ने उन्दें जा पवित्र किये जाते हैं सटा सिंह किया है॥

१५। और पवित्र शास्मा भी इमें साची देता है क्योंकि उस ने पहिले कहा था॥ १६ । यही नियम मेज्यर कहता है में श्रयनी व्यवस्था कें। उन के द्दय में डालुगा थ्रीर उसे उन के मन में लिखंगा॥ १ँ७ । [तव पीक्टेकदा] में उन की पायों की श्रीर उन के सुकर्मी की फिर कभी स्मरण न सर्वगा॥ १८। पर जहा इन का माचन हुआ तहां फिर पायों के लिये चठावा न रहा ॥

१८। से वे भाइया जब कि यीश के लाहू के द्वारा से दम पवित्र स्थान मे प्रवेश करने की। साहस मिलता है।। २०। ग्रीर हमारे लिये परदे में से प्राचीत् उस के शरीर में से नया ग्रीर जीवता मार्ग

चकान्ने की न चाहा परन्तु मेरे लिये देह चिद्व किया ॥ है जी इस ने हमारे लिये स्थापन किया ॥ २१। थीर हमारा महायाजक है जो ईश्वर के घर का ग्रध्यक्ष है ॥ २२ । तो आग्रा खुरे मन से शुद्ध होने की। दृदय पर किङ्काय किये हुए थ्रीर देह शुद्ध जल से नहलाये हुए इस लाग विक्छास की निश्चय की साध सच्चे मन से निकट खावे॥ रहे। श्रीर खावा के श्रंगीकार की दृढ़ कर थांभ रखें क्योंकि जिस ने प्रतिचा किई है वह विख्वासयाग्य है। २४। ग्रीर प्रेम थ्री मुकर्म्यों में उस्काने के लिये एक दूसरे की चिन्ता किया करे ॥ २५ । ग्रीर जैसे कितनीं की रीति है तैसे श्रापस में एकट्टे द्वाना न क्रोर्डे परन्तु एक दूसरे के। समकार्थ . श्रीर जितने भर उस दिन की। निकट ग्राते देखे। उतने ग्रधिक करके यह किया करे।॥

२६ । क्योंकि को इस सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के पीछे जान व्रमके पाप किया करें तो पापी के लिये फिर कोई बलिटान नहीं ॥ २९। परन्तु दह का भयकर बाट जाहना खार बिरोधियों का भक्ष करनेवाली यात्रा का ज्वलन रह गया ॥ २८ । जिस ने मुसाकी व्यवस्था का तुल्क जाना है को ई है। यह दो अथवा तीन सानियों की सानी पर दया से वर्जित दीके मर जाता है ॥ रूए । तो वया सममते है। कितने ग्रीर भी भारी दगह के योग्य वह गिना जायगा जिस ने ईश्टर के पुत्र की पांदी तले रीदा है ग्रीर नियम के लेाहू के। जिस से वह पवित्र किया गया था श्रपयित्र जाना है श्रीर श्रनुगृह के श्रात्मा का अपमान किया है।। ३०। ध्वोंकि इम उने जानते है जो में उन दिना के पीक्वे उन के संग्र बांधूंगा पर- है जिस ने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है पर-मेख्य कहता है मे प्रतिफल देखा। खीर फिर कि परमेश्वर श्रपने लेगों का विचार करेगा ॥ ३१। जीवते ईप्रवर के हाथों में पहना भयंकर वात हैं।

३२। परन्तु अगले दिनों की समरण करी जिन में तुम ज्योति पाके दु खों के वहे पृद्व में स्थिर रहे। ३३। कुछ यह कि निन्दायों खीर क्रेंगे से तुम लीला के ऐसे बनाये जाते थे कुछ यद कि जिन के इस रोति से दिन कटते थे उन के संग्र तुम भागी हुए॥ ३४। क्योंकि तुम मेरे वंधनों के दुख में भी दुखी घुर थार यह जानके कि स्वर्ग में इसारे लिये थेष्ठ थार

क्रक्षय सम्पत्ति हैं तुम ने अपनी सम्पत्ति का लूटा जाना, से उस ने ससार की दोषी ठहराया थार उस धर्म यानन्द से ग्रहण किया ॥ ३५ । सा स्रपने साहस को जिस का यडा प्रतिफल दोता है मत त्याग देश्री ॥ ३६ । क्योंकि तुम्दें स्थिरता का प्रयोजन है इस लिये कि ईंग्वर की इच्छा पूरी करके तुम प्रतिचा का फल पार्वा ॥ ३७ । क्योंकि घोड़ी ऐसी घेर मे वर जा प्रानेवाला है त्रावेगा ग्रीर विलम्ब न करेगा॥ ३८। विश्वास से धर्मी बन बीयेगा परन्तु ने। घट चट जाय ते। मेरा सन उम से प्रसन्न नहीं ॥ ३९ । पर एम लाग घट जानेवाले नहीं है जिस से विनाश द्वाता परन्त् विज्ञास करनेतारे दे जिस से खातमा को रचा देशी॥

११ विश्वास जिन याता की प्राणा रयो जाती उन याती का निश्चय ग्रीर ग्रनदेशी वाती का प्रमाग है।

र । इसी के विषय में प्राचीन लाग मुख्यात हुग ॥ ३। विश्वाम से इस यूभते हे कि सारा जात जाता है से उस से जी दिखाई देता है नहीं बनाया द्वारा उस पर सामी दिई गई कि धर्मी जन है क्यो-कि ईप्टार ने श्राप ही उस के चढावा पर साक्षी वीलता है॥ ५ । विश्वास से हनाक चठा लिया गया कि मृत्यु की न देगे थीर नहीं मिला क्यों कि ने ईप्रवर की प्रमन्न किया था॥ ई। परन्तु विश्वास नहीं क्योंकि उस ने उन के लिये नगर तैयार किया विना उसे प्रसन्न करना ग्रसाध्य है वमेकि ग्रयाय है है ॥ १९। विष्वास से इत्राहोम न जब उस की कि जो ईश्वर के पास स्रावे से। विश्वास करे कि परीका लिई गई तब इसहाक की चढ़ाया॥ १८। घद है ग्रीर कि वह उन्दं की उसे ठूठ सेते हैं प्रति- जिस ने प्रतिचाग्री की पाया था थीर जिस की फल देनेदारा है। ७। विश्वाम सं नूह जो बाते किहा गया था कि इसहाक से जो दो से तेरा वश उस समय में देख नहीं पहती थी उन के विषय में किदावेगा सिई स्रपन एक्सीते की चढ़ाता था॥ ईयवर से चिताया जाके हर गया थ्रीर श्रपने घराने | १९ । स्योकि उस ने विचार किया कि ईव्वर मृतको

का श्रीधकारी हुआ जो विश्वास से होता है।

८। विश्वास से इवाहीम जब व्रुलाया गया तव श्राज्ञाकारी दीके निकला कि उस स्थान की जाय जिसे बह प्रधिकार के लिये पाने पर था श्रीर मे किधर जाता हू यह न जानकं निकल चला॥ ए। विश्वास से वह प्रतिचा के देश में जैसे पराये देश में चिदेशी रहा क्षीर इसदाक क्षीर याकूव के साध जा उसी प्रतिचा के सभी श्राधिकारी घें तस्वूकी मे वास किया ॥ १० । क्योंकि वह उस नगर का वाट बोछता या किसं की नेवें है जिस का रचनेदारा थीर वनानेदारा ईप्रवर है॥ ११। विकास से सार ने भो गर्भ धारण करने की शक्ति पाई ग्राँर वयस के व्यतीत द्देनि पर भी वालक जनी क्यों कि उस ने उस की जिस ने प्रतिका किई घो विश्वासयाग्य समभा॥ १२। इस कारख एक हो जन से जा मृतक सा भी ष्टा गया था लाग इतने जनमे जितने आकाश के तारे हैं थ्रोर जैसे समुद्र के तोर पर का बालू जी र्इंडिंग्डर के बचन से रचा गया यहां ला कि वो देखा अग्राणित है। १३ । ये सब विश्वास हो में मरे कि उन्दे। ने प्रतिसाम्री का फल नही पाया परन्तु उसे गया है ॥ ४ । विज्ञाम से छाबिल ने र्ट्यवर के दूर से देखा खीर निश्चय कर लिया खीर प्रणाम श्रामों काइन में बहा बलिदान चढाया थीर उस की किया थीर मान लिया कि इस पृथिबी पर कपरी थ्रीर परदेशों है ॥ १४ । क्योंकि जो लाग ऐसी वात कहते हैं सा प्रगट करते हैं कि देश ठूड़ते है ॥ १५। दिई श्रीर उसी के द्वारा बए मूर पर भी श्रव लों और जी वे उस देश की जिस से निकल श्राय थे समरण करते ते। उन्हें लीट जाने का श्रवसर मिलता ॥ १६। पर श्रय वे श्रीर उत्तम प्रधीत् ईंग्धर ने उँम की उठा लिया था क्योंकि उस पर स्वर्गीय देश पहुचने की चेष्टा करते हैं इस लिये सामी दिई गई है कि उठा लिये जाने के पाँछले उस ईग्रहर उन का ईग्रहर कहलाने में उन से लकाता की रहा के लिये जहाज बनाया थार उस के द्वारा में से भी उठा सकता है जिन से से उस ने हुगुन्त

में उसे पाया भी ॥ २०। विश्वास से इसहाक ने याकूव थीर एसी की आनेवाली खाता के विषय में आशोस दिई ॥ २०। विश्वास से याकूव ने जब वह मरने पर था यूसफ के दें। नें पुत्रों में से एक एक की खाशीस दिई थीर अपनी लाठी के सिरे पर उठगाने प्राथम किया ॥ २२। विश्वास से यूसफ ने बब वह मरने पर था इसायेल के सनाना की यात्रा का चर्चा किया थीर अपनी हां हुयां के विषय में थाना कि है ॥

२३ । विक्टास से मूसा सव स्त्या द्वारा तव उस की माता पिता ने उसे तीन मास किया रखा क्योंकि उन्हें। ने देखा कि यासक सुन्दर है ग्रीर घे राजा को श्राचा से न हरे ॥ २४ । विश्वास से मूसा जब स्याना हुया तब फिरजन की वेटी का पुत्र कल्लाने सं मुक्तर गया ॥ २५ । क्योंकि उस ने पाप का ग्रानित्य सुखभाग भागना नही परन्तु ईश्वर के लेगों के सग दु खित होना चुन लिया॥ २६। थीर उस ने खीष्ट के कारण निन्दित द्वाना निसर में की सर्पात से वडा धन समका क्योंकि उस की दृष्टि प्रतिफल की स्रोर लगी रही ॥ २७। विश्वास से वह मिसर की होड़ गया थीर राजा के क्रोध से नही डरा क्योंकि वह जैसा श्रहृश्य पर दृष्टि करता हुश्रा हुक रहा॥ २८। विश्वास से उस ने निस्तार पर्ळा को थ्रीर लेष्ट्र क्रिडकने की विधि की माना ऐसा न हा कि पांच्लाठा का नाश करनेहारा इसायेली लेगो को छूवे॥ २९। विकास से वे लाल समुद्र के पार जैसे सूखी मूर्गि पर दीको उतरे जिस की पार उत्तरने का यद्य करने में मिसरी लाग डूब गये॥ ३०। विश्वास से यिरीहा की भीते जब सात दिन घेरी गई घीं तब गिर पहीं ॥ ३१। विज्वास से राहव वेश्या र्यावश्वासियों के स्ता नष्ट न हुई इस लिये कि भेदिया की कुशल से ग्रह्या किया।

३२। श्रीर मे आगे क्या कहू. क्यों कि गिदि-येन का श्रीर वाराक थे। श्रमश्रोन का श्रीर यिप्ताइ का श्रीर दाकद थे। श्रमूरल का श्रीर मिवयद्वताओं। का वर्शन करने की मुक्ते समय न मिलेगा॥ ३३। इन्हें। ने विश्वास के द्वारा राज्यों की जीत लिया धर्म का कार्य किया प्रतिचाश्रों की प्राप्त किया

चिद्दों के मुंद बन्द किये॥ ३४। श्रारेन की शक्ति निवृत्त कि दे खड़्न की धार से वच निकले दुर्ध्वलता से वलवन्त किये गये युद्ध में प्रवल दे। गये श्रीर पराया की सेनाया का इटाया॥ ३५। स्त्रियां ने पुनस्त्थान के द्वारा से अपने मृतकों की फिर पाया पर थीर लेगा मार खाते खाते मर गये थीर चट्टार ग्रुप्य न किया इस लिये कि थै।र उत्तम पुनस्त्यान की पहुंची ॥ ३६ । दूसरा का ठट्ठा थीर काड़ों की छां थार भी बंधना की थार बन्दीगृह की परीक्षा हुई॥ ३७। वे पत्थरवाह किये गये वे स्नारे में चीरे गये उन की परीक्षा किई गई वे राहु से सारे गये वे कगाल था क्रेशित था दुखी दा भेडी की थार वक्रियो की याले श्रोडे हुए इधर उधर फिरते रहे॥ ३८ । श्रीर जगले। श्री पर्ळती श्री गुफाश्री में श्री पृणिवी के दरारी में भरमते किरे. संसार उन के येग्रय न था॥ ३९। श्रीर इन सभा ने विकास की द्वारा धुख्यात द्वाको प्रतिचाका फल नदी पाया॥ ४०। क्योंकि ईंग्यर ने हमारे लिये किसी उत्तम वात की तैयारी किई इस लिये कि वे दमारे विना सिद्ध न देविं॥

सामिया हम लाग भी जब कि सामिया के रेसे बढ़े मेछ से छेरे हुए है हर एक बीम की ग्रीर पाप की जी हमें सह जी हजाता है दूर करके बह दीड़ जी हमारे ग्रीग धरो है धीरज स दीड़ें ॥ २। श्रीर विश्वास के कर्ता श्रीर सिद्ध करनेहारे की ग्रथास् यीशु की ग्रीर ताकी जिस ने उस मानन्द के लिये जी उस के शागे धरा था क्रुष्ठ को सह लिया श्रीर लड़्जा की तुच्छ जाना श्रीर हें क्वर के सिंहासन के दिहिने हाथ जा बैठा है ॥ ३। उस की सेहासन के दिहिने हाथ जा बैठा है ॥ ३। उस की सोची जिस ने श्रमने विश्व पार्थियों का इतना विवाद सह लिया जिस्ती त्म थक न जावा श्रीर श्रमने श्रमने का साइस न होड़ी ॥

४। श्रव लों तुम्हों ने पाप से लड़ते हुए लोहू वहाने तक साम्द्रना नहीं किया है ॥ ५। श्रीर तुम सस सपदेश की भूल गये हा जो तुम से बैसे पुत्री स वात करता है कि हे मेरे पुत्र परमेश्वर की ताडुना का इलको बात मत जान भार बब बह तुके डांटे तव सादस मत कोड़ ॥ ६ । क्योंकि परमेण्यर लिसे घ्यार करता है उस की ताडना करता है स्त्रीर हर रक पुत्र की जिसे ग्रदश करता दें की है मारता है। 9। बी तुम नाडना सह लेखी ती ईच्छर तुम से र्जिंगे पुत्रों से व्यवदार करता है क्योंकि कीन मा पुत्र है जिस की ताडुना पिता नहीं करता है॥ ९। परन्तु यदि ताहना जिस के भागी सब कोई हुए हैं तुम पर नहीं देाती ती तुम पुत्र नहीं परन्तु व्यभि-चार के मन्तान हो। ए। फिर हमारे देह के पिता भी इमारी ताडुना किया करते थे श्रीर इम इन का बादर करते चे ववा इम यहुत श्रीधक करके बात्साकी के पिता के अधीन न देशि थीर खीयेंगे॥ १०। क्योंकि व तो घोडे दिन के लिये जैसे ग्रच्का जानते घे तैसे ताइना अरते घे परन्तु यह तो एभारे लाभ के निमित्त करता है इस लिये कि एम उस की पवित्रता के भागी छोवं ॥ ११। कोई ताड़ना वर्त-सान समय में श्रानन्द की यात नहीं देख पहली है परन्तु गांक की बात ताभी पीके बद उन्दे जा उस के द्वारा साधे गये है धर्म्म का शांतिदाई फल देती है।

१२। इस लिये श्रायल द्वाची का श्रीर निर्द्धल घुटने। की हुठ करे। । १३ । ग्रीर ग्रपने पाछा के लिये सीधे मार्ग यनाया ाक जा लगहा है सा यह-काया न जाय परन्तु पीर भी छंगा किया जाय ॥ १४ । मर्भों के स्रामिलाय की चेष्टा करे। स्रीर पीयत्रता की जिस विना की ई प्रभु की न देखेगा। १५ । श्रीर देख लेग्री ऐसान दी कि कीई ईश्वर कि अनुग्रह से रहित होय अधवा काई कडवाहट को जह उसे थीर क्रीश देखे थीर उस के द्वारा से बहुत से लेगा अगुह दीवं ॥ १६ । ऐसा न ही कि कोई जन व्यक्तिचारी द्या यसा की नाई अपोद्यय द्याय जिस ने एक छेर के भाजन पर छपने पहि-लै। ठेपन को घेच डाला ॥ ९९ । वर्धेकि तुम जानते दे। कि जब बद पीहे श्राणीस पाने की इच्छा करता भी था तस्र खयाग्य गिना गया ख्योकि ईश्यर भस्म करनेटारी ख्राग्न है।

यद्यीप उस ने रा रोको उसे दूंठा तीभी पश्चाताप की बगट न पाई।

१८। तुम तो उस पर्छ्यत को पास नहीं आये है। जो कृत्रा जाता थीर याग से जल **रठा थीर न** घोर मेर्घ थ्रीर श्रंधकार थ्रीर श्राधी के पास ॥ १९ । थीर न तुरही के ध्वीन थीर वातों के शब्द के पास जिस के सुननेदारों ने विन्ती किई कि बीर कुछ भी वात एम से न किई जाय ॥ २०। क्योंकि वे सस याचा की नहीं सद सकते ये कि यदि पशु भी पर्व्यत की कुत्र ती पत्यरबाह किया जायगा खचवा वर्ळी से घेघा जायगा ॥ २१ । श्रीर वह दर्शन ऐसा भयंकर घा कि मूसा घे। ला मे घटुत भयमान ग्री। कंपित है। २२। परन्तु तुम सियान पर्व्यत के पास श्रीर जावते ईच्छर के नगर स्वर्गाय विवशलीस के पास प्राय हो ॥ रे३ । श्रीर स्वर्गदृतीं की सभा के पान जो नक्ष्मों है और पहिलोठों की मरहली के पास लिन के नाम स्टार्ग में लिखे पुर हैं चौर ईफ़्दर के पास जो सभी का विचार करता है थीर सिद्ध क्रिये हुए धर्मियो के श्रात्माश्रो के पाउ॥ २४। श्रीर नये नियम के मध्यस्य योशु के पास श्रीर किंडकाव के लाए के पास का शायिल से खळी बातें बालता है।

२५ । देखा बालनेहारे से मुंह मत फेरा क्योंकि यदि वे लोग जय पृथिवी पर बाजा देनेहारे से सुंह फेरा तय नहीं यचे ता यहुत प्रधिक करके इस लाग का स्त्रां से धालनेहारे से फिर जावे ता नही यचेंगे ॥ रेई । उस के शब्द ने तब पृथिबी की हुलाया परन्तु श्रय उस ने प्रतिचा किई है कि फिर म्क द्येर में केंद्रल पृथिद्यी की नहीं परन्तु श्राकाश की भो डुलाऊंगा॥ २७। यह बात कि फिर एक छर यही प्रगट करती है कि जी बन्तु हुलाई जाती है से मृजी हुई यक्तुक्रों की नाई यदली जायेगीं इस लिये कि जो यस्तु हुलाई नहीं जातीं सा बनी रहे॥ २८। इस कारण हम लोग जो न डोलनेवाला राज्य पाते है अनुग्रष्ट धारक करें जिस के द्वारा इस सन्मान ग्रीर भक्ति सहित ईप्रवर की सेवा उस को प्रसन्नताको योजय करे॥ २९ । क्योकि दमारा

क्योंकि इस के द्वारा कितना ने छिन जाने स्टर्ग-दतों की पहनई किई है। ३। यधुश्री की जैसे कि र्जन के समा बधे हुए देति खीर दुरियत लोगी की नैसे कि स्नाप भी जारीर में रहते हैं। स्मरण करी। **४ ।** विवाह सभी में खादरवाग्य खीर विक्रीना शुचि रहे परन्तु ईश्वर व्यक्तिचारिया ग्रीर परस्त्रीगामिया का विचार करेगा ॥ ५। तुम्हारी रीति व्यवहार क्षाभरहित द्वार्थ स्त्रीर की तुम्हारे पास है उस से यन्तुष्ट रहे। क्योंकि उसी ने कहा है मै तुमें कभी नही क्रेडिंगा स्रीर न कभी तुमें त्यागृगा ॥ ई। यहा ली कि इस काठम वाधके कदते हैं कि परमण्यर मेरा सहायक है क्रीर में नहीं इंदेगा . मनुष्य मेरा वया करेगा ॥ ९ । स्रपने प्रधानों की जिन्हा ने ईन्टर का वचन तुम से कहा है समरण करें। ग्रीर ध्यान से उन की चाल चलन का ग्रन्त देखके उन के विश्वास के अनुगामी देख्या ॥ ८ । योशु खीष्ट्र कल श्रीर याज श्रीर सर्व्वदा स्कसा है। ए। नाना प्रकार की थ्रीर कपरी शिवायी से मत भरमाये जायो क्योंकि यन्का है कि मन यनुग्रह से दृढ किया जाय खाने की वस्तुकों से नहीं जिन से उन लोगो को जो उन को विधि पर चले मुक्क लाभ नहीं हुआ। १०। हमारी एक बेदी है जिस से खाने का प्रधिकार उन लोगों के। नहीं है बात्यू मे की सेवा करते है। ११। क्योकि जिन पशुक्री का लाष्ट्र महायाजक पाप के निमित्त पवित्र स्थान मे ले जाता है उन के देह कावनी के वादर जलाये जाते है। १२। इस कारण यीशुने भी इस लिये कि लेगो। को श्रापने ही लेग्टू के द्वारा पवित्र करे फाटक के बाहर दुख भागा । १३। सा हम लाग वस की निन्दा सहते हुए कावनी के वाहर वस सा देखा आमीन॥

पास निकल जाये॥ १४। क्योंकि यहा हमारा काई १३ भावाय प्रेम बना रहे॥ २। य्यातिथि- ठहरनेहारा नगर नहीं है परन्तु हम उस देनिहार नगर की ठूठते हैं॥ १५। दस लिये योशु के द्वारा इम सदा देश्वर के आगे म्तृति का विलदान अर्थात् उस के नाम का धन्य माननेहारे द्वाठी का फल चकाया करें॥ १६। परन्तु भलाई थ्रीर सदायता करने की मत भूल जाग्री क्योंकि ईस्वर ऐसे वलि-दानी से प्रसन्न दीता है। १९। श्रापने प्रधाना केत माना थ्रीर उन के अधीन दायो क्योंकि व नैसे कि लेखा देगे तैसे तुम्हारे प्राणी के लिये चैाकी देते ह इस लिये कि वे इस की ग्रानन्द से करे ग्रीर कध्र कदरके नही क्योंकि यह तुम्दारे लिये निष्फल है। १८। तमारे लिये प्रार्थना करी ववाकि इस भरीसा रखते है कि हमारा खळा विवेक है थीर रम लोग सभा में श्रच्छी चाल चला चादते हैं॥ १९। श्रीर में यहुत श्रधिक विन्ती करता हू कि यही करी इस लिये कि मै थ्रीर भी ग्रंघ तम्हे फैर दिया जाङ ॥

२०। श्रांति का ईश्वर जिस ने हमारे प्रभु योशु को जो सनातन नियम का लाहू लिये हुए भेड़ी का वड़ा गड़ेरिया है मृतकों में से सठाया ॥ २१। तुम्हे दर एक श्रच्छे करमें में सिद्ध करे कि उस को इच्छा पर चले। ग्रीर जे। उस की भावता है उसे तुम्हे। में योशु खोष्ट के द्वारा उत्पन्न करे जिस का गुणानुवाद सदा सर्व्यदा द्वावं . खामीन ॥ २२। ग्रीर दे भाइयो मै तुम से विन्तो करता हू उपदेश का वचन सह लेखों क्योंकि मैं ने सक्षेप से तुम्हारे पास लिखा है। रि३। यद जाना कि भाई तिमाधिय छूट गया है. जो वह शीघ्र स्रावे तो उस के मा में तुम्दे देखूंगा। रिष्ठ । श्रपने सब प्रधानीं की ख्रीर सब पवित्र लोगी काममस्कार करा दललिया के जा लाग है उन का तुम से नमस्कार ॥ २ / । ग्रानुग्रद्य तुम सभी के

की लेश में का कुछ तंदूर वा चूरहे पर पर तो वह मी अशुंह ठहरे और तोड़ हाला जाए क्योंकि वह अशुंह हो। जाएगा वह तुम्हारे लेखे भी अशुंह ठहरे। इद । पर सेता वा तालाव जिस में जल एकट्टा हो वह तो शुंह ही रहे पर जा कोई दन की लेश की कूर वह अशुंह ठहरे। ३०। और यदि दन की लेश में का कुछ किसी प्रकार के बीज पर जा बोने के लिये हा पड़े तो वह बीज शुंह रहे। ३८। पर यदि वीज पर जल हाला गया हो और पीहे लेश में का कुछ हस पर पड़ जाए तो वह तुम्हारे लेखे

श्रशृद्ध ठहरे ॥ 🤐 । फिर जिन पशुक्रों के खाने की श्राचा सुम की। दिई गई है यदि उन में से कोई पशु मरे तो जा को ार्च उस को लोघ क्रूए वह साम लीं श्रशुह रहे॥ 80 । श्रीर उस की लोश में से जी कीई कुछ खार से। श्रपने वस्त्र धीर खीर सांभ से। श्रमुह रहे थोर को कोई उस की लेाय उठाए यह भी श्रपने घस्त्र धोर खीर साम ले। यशुद्व रहे ॥ ४९ । खीर सव प्रकार के पृष्टियी पर रेगनेहारे चिनीने हैं वे खाए म जारं॥ ४२ । पृथियो पर सब रेगनेहारी से से जितने पेष्ट था चार पार्वी की बल चलते है वा खांधक पांव-धाले होते है उन्हें तुम न खाना क्यों कि से चिनै।ने है। 8इ। तुम किसी प्रकार के रेगनेहारे जन्तुको द्वारा खपने आप की घिनीना न करना और न उन के द्वारा श्रपने की श्रशुद्ध करके श्रशुद्ध ठइरना॥ ४८। क्योंकि मे सुम्हारा परमेश्वर यद्यावा हू इस कारण अपने की पंचित्र करके पंचित्र वने रहे। क्योंकि मैः पवित्र हू इस लिये तुम किसी प्रकार के रेगनेहारे जन्तु के द्वारा जी पृथियी पर चलता है आपने आप को अग्रुह न करमा॥ ४५। क्यों कि मै बड़ यद्दीवा हू: जो तुम्दे मिस देश से इस जिये ले आया है कि ू तुम्हारा परमेश्चर ठद्दरे इस कारश्च तुम पवित्र रहे। क्यों कि में पवित्र हु॥ ष्मभद्य जीव्रधारियों से भेद किया जाए ॥ 😤 🛴

(प्रमुता के विषय की विधि) १२० फिर यहावा ने मूसा से कहा, रे। इस्रारिसयों से कई कि जी स्त्री ग्राभियी दीकर लड्का जने उस का सात दिन की खुशुद्धता लंगे खर्थात् जैसे वह ऋंतुमती द्रीकर ब्रश्नुह रहा क्रिती है वैसे हो वह जनने पर भी ब्रश्नुह रहे ॥ ३ । श्रीर श्राठवें दिन लड्के का खतना किया जार ॥ ४ । फिर वह स्त्री खपने शुद्ध करनेहारे रुधिर मे तितीस दिन रहे थार जव लों उस के ग्रुह दी जाने के दिन पूरे न द्वां तर्व हों यह न तो किसी पवित्र वस्तु को छूर श्रीर न पवित्रस्थान में प्रवेश करे॥ ध। श्रीर याद्य वह सहकी जुने ती उस की ऋतुमती की सी क्ष्मुहता चीदह दिन की लगे और फिर क्रियासठ दिन सा श्रापने श्रुंड कर्नेटारे. सिधर में रहे॥ ई। ख्रीर जब उस के ग्रुह दी जाने के दिन पूरे है। तब चाहे वह वेटा जना है। चाहे बेटी वह दामवाल के लिये वरस दिन का भेड़ो का बच्चा क्षार पापर्वाल के लिये कवूतरी का एक वच्चा वा पिंहुकी मिलापवाले तबू के द्वार पर यानक के पास लें जार । छ । तब याज्य उसे की यदीवा की साम्बने चकुको चस को लिये प्रायम्बिचत करे श्रीर वह धापने राधर के बहन की अग्रुह्नता से क्रूटकर ग्रुंह ठहरेगी। का स्त्री लड़का वा लड़का जने उस की यही व्यवस्था है।। द। श्रीर यांद उस भेड़ व्यावकरी देने की पूजी न हो तो दे। पिडुको वा कवूतरी के दे। वही एक तो होमबॉल छै।र दूसरा पाप्रबाल के लिये दे

(केंद्र की विधि)

थीर याजक इस के लिये प्रायश्चित करे थीर बुद

शुद्ध ठहरेगी n

स्थिति में पांचित्र हु॥

स्थिति में पांचित्र हू॥

स्थिति पांचित्र है। जब किसी मनुष्य के चाम में सूजन वा पपड़ी वा फूल ही छीत इस से उस के चाम में कोठ की व्याधि सा कुई यही व्यवस्था है, कुंगा कि गुंह श्रिष्ठा छीत भव्य से से उस के चाम में कोठ की व्याधि सा कुई से व्यवस्था है, कुंगा कि गुंह श्रिष्ठा छीत भव्य से पांचित्र पा

### याकूब प्रेरित की पत्री।

१ • याकूब ना ईश्वर का श्रीर प्रभु पीशु खीष्ट का दास है बारहा कुना की हो तितर बितर रहते है . ग्रानन्द रही ॥

२। हे मेरे भाइया जध सुम नाना प्रकार की परीक्षायों में पड़ी उसे सर्व्य यानन्द समभी ॥ ३। क्योंकि जानते दी कि तुम्दारे विश्वास के परसे जाने से धीरज उत्पन्न हाता है ॥ ४ । परम्तु धीरज का काम सिंह देवि जिम्ते तुम सिंह श्रीर पूरे देविश श्रीर किसी घात में तुम्हारी घटी न देंाय॥ ५। परन्तु यदि तुम में से किसी की युद्धि की घटी दीय ती ईप्रवर म मारो जो सभी की उदारता से देता है खीर उल-प्टना नहीं देता श्रीर उस की दिई जायगी॥ ६। परन्तु विश्वास से मांगे थीर मुक्क संदेव न रखे क्योंकि जा सदेद रखता है सा समुद्र की लदर के यमान है जो ययार से चलाई जाती थैार हुलाई जाती है ॥ 🖰 । घद मनुष्य न समभे कि मै प्रभु से कुछ पाकारा ॥ ६ । दुचित्ता मनुष्य श्रपने स्व मार्गी में चंचल है ॥ ए। दीन भाई श्रपने कचे पद पर ब्रहाई करे ॥ १० । परन्तु धनवान श्रपने नीचे पद पर यहाई करता है क्योंकि यह घास के फूल की नाई जाता रहेगा॥ ११। क्योंकि मूर्य क्योंही घाम मंदित चदय दीता त्यों घास की मुखाता ई ग्रीर उम का फूल भड़ जाता है छै। उस के इप की जाभा नष्ट दाती है. वैसे ही धनवान भी ख्रपने पथ घी में मुरक्तायगा॥ १२ । जो मनुष्य परीचा में स्थिर रहता है से धन्य है ज्योकि वह खरा निकलके जीयन का मुक्तुट पार्वमा जिस की प्रतिज्ञा प्रभु ने उन्दे के। उस के। प्यार करते हैं दिई है। १३। कोाई जन परीचित दोने पर यह न कदे कि ईश्दर में मेरी परीका किई जाती है क्योंकि ईंग्वर बुरी

बैसी परीक्षा नही करता है ॥ १४। परन्तु हर कोई जब ग्रपनी ही ग्राभिलाया से खीचा श्रीर फुसलाया जाता है तब परीचा से पड़ता है। 🗜 🦞 । फिर श्रमिलाया की जब गर्भ रहता है तब यह कुक्रिया जनती है ग्रीर कुकिया जब समाप्त होती तब मृत्यु को उत्पन्न करती है॥

१६। हे मेरे प्यारे भाइया धाखा मत खाश्रा॥ १७। घर एक ग्रन्का दानकर्म ग्रीर घर एक सिद्ध दान कपर से उतरता है अर्थात् ज्योतियों के पिता से जिस में न ग्रदल घदल न फेर फार की काया है। १८। श्रापनी ही इच्छा से उस ने हमे सत्यता के वचन के द्वारा उत्पन्न किया इस लिये कि इस उस को सृत्ती हुई बस्तुक्षा के पहिले फल के ऐसे दीबे॥ १ए। सो हे मेरे प्यारे भाइया हर एक मनुष्य सुनने के लिये शीघ्रता करे पर घेालने में खिलम्ब करे ही। क्रोध में बिलम्ब करे॥ २०। क्योंकि मनुष्य का क्रोध ईश्वर के धर्म की नहीं निवाहता है। ,२१। इस कारण सब श्रश्चिता की श्रीर वैरभाव की श्राधिकाई की, दूर काकी नम्रता से उस रापे हुए बचन को ग्रष्टम करा की तुम्हारे प्रामी की बचा सकता है ॥ २२ । परन्तु यचन पर् चलनेहारे होस्रो थीर क्षेत्रल सुननेदार नहीं की अपने की धोखा देखे। ॥ २३ । ध्योंकि यदि कोई खचन का सुनने-**धारा है थैं।र उस पर चलनेहारा नहीं तो वह** गक मनुष्य के समान है जो श्रपना स्वाभाविक मुद्द दर्पण में देखता है ॥ २४ । क्योंकि यह स्रपने की ज्या ही देखता त्यों चला जाता श्रीर तुरन्त भूल जाता है कि में कैंसा था॥ २५ । परन्तु जो जन सिंह व्यवस्था की जी निवधता की है भुक भुकके देखता है ग्रीर ठंदर नाता है यह जो ऐसा सुनर्नदारा नहीं कि भूल जाय परन्तु कार्य्य करनेद्वारा है तो बही अपनी बातों से परीचित दोता नहीं श्रीर बह किसी की किरकी में धन्य दोता ॥ २६ । यदि तुम्दों में की ई 1 4

समभता है तो इस का धर्माचार व्यर्थ है।। २०। र्षश्चर पिता के यदां शुद्ध श्रीर निर्मल धर्माखार यद दी अर्थात् माता पितादीन सद्क्षीं के ग्रीर विधयाओं के क्रेंग में उन की सुध लेना ग्रीर अपने तर्द ससार से निकालक रखना।

मेरे भाइया दमारे तेनामय प्रभु यीशु कहीं थीर भड़कीला बस्त्र पष्टिने दुर शुम्दारी सभा

को अपनी जीभ पर बाग नही लगाता है परन्तु। नर्राष्टंशा मत कर . से को तू परस्त्रीगमन न करे श्रपने मन की भ्रोखा देता है अपने की धर्म्भाचारी परन्त नर्राष्ट्रसा करे ते। व्यवस्था का अपराधी है। चुका ॥ १२ । तुम रेसे बोला ग्रीर रेसा काम करी जैसा सुम की चादिये जिन का विचार निर्वधता की व्यवस्था के द्वारा किया जायगा ॥ १३ । वर्षेकि जिस ने दया न किई उस का विचार विना दया के किया जायता ग्रीर दया न्याय पर जयजयकार करती है।

१४ । दे मेरे भाइया यदि कोई कदे मुक्ते विकास खीष्ठ के बिश्वास में पचपात मत है पर कर्मा उस से नहीं दे हैं। सा एका लाभ है. किया करे। । रे। क्योंकि यदि एक पुरुष सेाने के व्या उस विश्वास से उस का श्रास्त्र है। १४। यदि कोई भाई यदिन नंगी हो श्रीर उन्हें में आर्थ और एक क्यांस मनुष्य भी मैला बस्त्र प्रतिदिन के भी चन की घटी देश ॥ १६ । सीर तुम परिने हुए आवे॥ ३। ग्रीर सुम उस भडकीला में से कीई उन से कहे कुशल से जाग्री सुम्दे जाडा बस्त्र पहिने दुर पर दृष्टि करके उस से करो ग्राम न लगे तुम तृप्त रही परन्तु तुम जी यन्तु देह के यहां श्राच्छी रीति से बैठिये श्रीर उस कागाल से लिये श्रावण्य हैं से उन की न देशों ती क्या लाभ कदी तु वर्दा खरा रह अथवा यहां मेरे पांची की हैं॥ १९। वैसेही विश्वास भी जी वर्म सहित न र्पीर्की की नीचे बैठ ॥ ४ । ती वया तुम ने खपने मन होवे ती आप ही मृतक है ॥ १८ । बरन की ई में भेद न माना थै।र कुधिचार से न्याय करनेशारे न कहेगा सुक्ते विश्वाम हैं श्रीर मुक्त से कर्म शिते हैं दुर ॥ ५ । हे मेरे प्यारे भाइयो सुना क्या ईड्डर ने हू अपने कर्म विना प्रयना विद्वास मुक्ते दिखा इस जात के कागलें की नहीं चुना है कि विक्वास थीर में अपना विक्वास अपने कर्मी से हमें में धनी और उस राज्य की अधिकारी देवि जिस दिखाका।। १९। तू विक्रांत करता दे कि एक की प्रतिज्ञा उस ने उन्दे जी उस की प्यार करते हैं। ईश्टर है . तू श्रच्छा करता है . भूत भी विक्थास दिई है ॥ ६ । यरम्तु तुम ने उस कमाल का श्रय- करते श्रीर धरधराते है ॥ २० । यर है निर्धृष्टि मनुष्य मान किया . वया धनी लोग सुम्हें नही पेरते ये श्रीर वया तू जानने चाहता है कि कर्म विना विश्वास व्या बेही तुम्हें विचार खास्त्रीं के सामे नहीं खींचते । मृतक है ॥ २१। एवा हमारा पिता इब्राहीम अव हैं॥ 9। जिस नाम से तुम पुकारे जाते ही वया उस ने प्रपने पुत्र इसहाक की बेदी पर सकाया घे उस उसम नाम की निन्दा नही करते है ॥ ८। कर्मी से धर्मी न ठष्टरा ॥ २२ । तू देखता है कि जो तुम धर्मापुस्तक के इस बचन के अनुसार कि विश्वास उस के कर्मी के साथ कार्थ करता था तू अपने पहोसी क्षेत खपने समान प्रेम कर सचमुच और कर्मी से विश्वास सिंह किया गया। २३। राजध्यवस्था पूरी करते हो ते। श्रष्टा करते हो ॥ श्रीर धर्मपुस्तक का यह वचन कि इवाहीम ने ईश्वर ए। परन्तु जो तुम पद्मपात करते हो तो पापकर्सी का विष्यास किया ग्रीर यह उस के लिये धर्म मिना करते हो बीर ब्यवस्था से अपराधी ठहराये जाते गाया पूरा हुआ बीर वह ईश्वर का मित्र कहलाया। द्या॥ १० । अधोषित जो कीर्ष सारी व्यवस्था की रिष्ठ । से तुम देखते हैं। कि मनुष्य केवल विश्वास पालन के घर एक वात में चूकी वह सब बातों के से नहीं परन्तु कर्मी से भी धर्मी ठहराया जाता दग्रह की भाग्य है। खुका ॥ ११। क्योंकि जिस ने है। २५। वैसेही राह्ब बेश्या भी जब उस ने दूतीं फहा परस्त्रीग्रमन मत कर उसे ने यह भी कहा कि प्रदुन के कि प्रदुन के कि इसे विस्तर किया

क्या कर्म्मी से धर्मीन ठरूरी॥ २६ । क्योंकि जैसा देह खास्सा विना मृतक है वैमा विज्ञास भी कर्मा विना मृतक है॥

३. हे मेरे माइया बहुतेरे उपदेशक मत बना क्योंकि जानते हो कि इम व्यधिक दरह पायोगे ॥ २ । क्योंकि इम सय बहुत बार चूकते है . यदि कोई वचन मे नहीं चूकता है ता बरी सिंह मनुष्य है जो सारे देह पर भी खाग लगाने का सामर्थ्य रखता है ॥ ३। देखा घाड़ों के मुंट में एम लगाम देते है इस लिये कि वे हमे माने थीर इम उन का सारा देह फेरते हैं। १। देखा जहाल भी की इतने यहें है श्रीर प्रवह वयारी से उहाये जाते है यहुत होटी पतवार से जिधर करीं मांसी का मन चाहता है। उधर फेरे जाते है ॥ ५। धैसेही स्रीभ भी क्रांटा ग्रा है थार यही गलफटाकी करती रैं. देखी चोही याग कितने बड़े बन की फुकती है। ६। धार यह अधर्म का लाक अर्थात् जीभ एक ग्राग है. इसारे ग्राग में जीभ है जी सारे देह का कलकी करनेटारी थै।र भवस्त्र मे बाग लगाने-द्वारी ठरुरती है श्रीर उस में श्राग लगानेदारा नरक टै॥ ९। क्योक्ति यनपशुर्थी थै। पहियो थै।र रीतने-द्वारे अन्तुकी की जलवरी की भी दर एक जाति मनुष्य जाति के यश में किई जाती है श्रीर किई गर्ध है। 🕻। परन्त जीभ की मनुत्यों में से कीर्ड यश में नहीं कर सकता है. यह निरंकुश दुष्ट है यह मार्च विष से भरी है। ए। उस से इस ईण्वर पिता का धन्यवाद करते है थीर उसी से मनुष्यों को जो ईश्वर के समान धने है साप देते है। १०। गक ही मुख से धन्यवाद थे। साप दोनी निकलते है. हे मेरे माइया इन वाता का ग्या होना उचित नहीं है। ११। क्या साते के एक ही सुद में मीठा क्रीर तीता दोनें। बहते है। १२ । क्या ग्रलर के यृव में मेरे भाइया जलपाई के फल व्यवया दाख की लता में गृलर के फल लग मकते हैं. बैंचे ही किसी से ते खारा थार मीठा दोना प्रकार का जल नहीं निकल सकता है॥

१३। तुन्हों में चानवान थार व्रभनेद्द्र कीन है. से अपनी अच्छी चाल चलन से चान की नम्ता संदित अपने कार्य दिखावे॥ १४। परन्तु की तुम अपने अपने मन में कड़वी डाइ थार वैर रखते ही तो सञ्चाई के विषष्ट धमण्ड मत करी ग्रीर भूठ मत वाले॥ १४। यद चान कपर से उतरता नही परन्तु संसारिक ग्रीर थारीरिक ग्रीर यतानी है॥ १६। क्योंकि जहां डाइ ग्रीर वैर है तहां व्यवेडा ग्रीर हर क्या सम्में होता है॥ १९। परन्तु की चान कपर से हैं से पहिले तो पवित्र है किर मिलनसार महुभाव ग्रीर की मल ग्रीर दया से ग्रीर ग्रह्में स्वापत रहित ग्रीर निकाय है॥ १८। भ्रीर धम्में का फल मेल करवैयों से मिलाय में व्यापा जाता है॥

8. तुम्हीं में लडाई माडे करां से होते . व्या यहां से नहीं वार्यात् तुम्हारे मुखाभिलापा से जी तुम्दारे श्रंगीं में लडते हैं॥ २। पुम लालसा रखते हाँ श्रीर तुम्हें मिलता नहीं तुम नरिस्सा ग्रीर डाइ करते ही ग्रीर प्राप्त नहीं कर यकते तुम भगदा थ्रीर लढाई करते दे। परन्तु तुम्हें मिलता नहीं इस लिये कि तुम नही मांगते हो। ३ । तुम मांगते हो श्रीर पाते नहीं इस लिये कि युरी रोति से मांगते हा जिस्ते ग्रपने सुखविलास में उड़ा देखे। ॥ ४। हं व्यक्तिचारिया खीर व्यक्ति-चारिकिया वया तुम नही जानते दे। कि ससार की मित्रता ईश्वर की शत्रुता है. से ने की कीई ससार का मित्र हुआ चाहता है वह ईश्वर का शतु ठहरता है। ५। अभवा क्या तुम समभते हो कि धर्म-पुस्तक वृथा कहता है . ध्या वह ग्रास्मा जी इसी में बसा है यहां लो स्त्रेष्ट कग्ता है कि डाइ भी करे॥ ई। यरन वद ग्राधिक ग्रनुग्रद देता है इस कारण कद्दता है ईडवर श्रीभमानियों में विरोध करता है परन्तु दोनी पर खनुग्रह करता है॥ ९। इस लिये ईश्वर के श्रधीन देख्या . शैतान का सास्टना करें। तो वह तुम से भागेगा॥ 🖺 । ईश्वर के निकट श्रास्त्रा ता वह तुम्दारे निकट स्राव्या . हे पापिया

तुम्दारा स्नानन्द चंदासी वने ॥ १० । प्रभु के सन्तुख दीन बना ता यह तुम्हें करे करेगा॥

११। हे भाइया एक दूसरे घर खपधाद मत लगाओं . जो भाई पर अपयाद लगाता थार अपने भाई का बिचार करता है से। व्यवस्था पर श्रपवाद लगाता थ्रीर व्यवस्था का विचार करता है . परन्तु जी तू व्यवस्था का विचार करता है ती तू व्यवस्था पर चलनेद्वारा नहीं परन्तु विचारकर्ता है। १२। रक व्यवस्थाकारक थीर विचारकर्ता है अर्थात् वही जिसे बचाने थ्रीर नाश करने का सामर्थ्य है. त्र कीन है जो दूसरे का विचार करता है।

वा कल इम उस नगर में जायेंगे थीर वहां एक खरस वितावेंगे श्रीर लेन देन कर कमावेंगे॥ १४। पर तुम तो कल की बात नहीं जानते दी क्योंकि तुम्हारा जीवन कैसा है . वह भाफ है जो घोड़ी बेर दिखाई देती है फिर लाप हा जाती है ॥ १५। इस को वदले तुम्दे यह कहना था कि प्रभु चाहे ता दम जीयेंगे थीर यह श्राचवा वह करेंगे ॥ १६ । **पर** श्रव तुम श्रपनी गलफटाकियां पर बड़ाई करते द्या ऐसी ऐसी खडाई सब झुरी है॥ १९। सा पाप दोता है।

श्रापने राध श्रुह करें। श्रीर से दुविते लोगो श्रापने परमेश्वर के कानों में परुषी है। ५। तुम पृष्टियो मन पवित्र करें। ए। दुःखी देशियो श्रीर श्रीक करें। पर मुख में श्रीर धिलास में रदे तुम ने जैसे बध के श्रीर रिकों . तुम्हारी इंसी श्रोक दें। जाय श्रीर दिन हो में अपने मन को सन्तुष्ट किया है। ई। तुम ने धर्मी को दोषी ठइराके मार डाला है . यह तुम्हारा साम्दना नहीं करता है।

9। का दे भाइया प्रभु के स्त्राने ली धीरत धरी . देखे। गृदस्य पृष्यियी के यदुम्स्य फल की याट न्नाहता है ग्रीर जय लो वह पहिली ग्रीर पिछली घर्षा न पार्व तव लों उस के लिये घोरज घरता है। ८ । तुम भी धीरज धरा श्रपने मन की स्थिर करी क्योंकि प्रभुका खाना निकट दे॥ ए। दे भाइया रक दूसरे के विनद्व मत कुडकुड़ाख्री इस लिये कि दोषों न ठहरी . देखा विचारकर्ता द्वार के आग्र खडा है॥ १०। हे मेरे भारयो मिक्यदक्तास्त्रा की १३ । अर्थ आश्रो तुम को अन्ते दो कि श्राक जिन्दों ने प्रमुं के नाम से याते किई दुखभाग श्रीर धीरज का नमूना समभ लेखी ॥ १९। देखी जी स्थिर रहते हैं उन्हें हम धन्य ऋहते हैं. तुम ने रेपूव की स्थिरता की भुनी है थीर प्रभुका स्नन देखा है कि प्रभु यद्दुत करुगामय ख्रीर दर्गायना है। १२। परन्तु सब से पिंछले हे मेरे भाइया किरिया मत खाय्रों न स्वर्गको न धरती को न श्रीर कोई किरिया परन्तु तुम्हारा हां हां होवे श्रीर नहीं नही दीवि जिस्ते सुम दंड के ये। य न ठदरी ॥

१३ । वर्षो सुम्दे। में कोई दुख पाता है. ते। जी भला करने जानता है छीर करता नहीं उस की प्रार्थना करे. व्या कीई हर्षित है. ती भजन गाये॥ १४ । यया तुम्दो में फोर्ड रोगी है . तो महली के पाचीना को अपने पास युलाव श्रीर वे प्रभु के नाम प्रश्नानेवाले क्रेगों के लिये विह्ना १५। श्रीर विश्वास की प्रार्थना रोगी के। वचावेगी चिह्ना रोखो ॥ २ । सुम्हारा धन चड गया है खेर | ख्रीर प्रभु उस की उठावेगा खेर की उस ने पाप भी तुम्दारे बस्त्रो को 'कों हे खा गये है ॥ ३ । तुम्दारे किये हा तो उस की चमा कि ई जायगी ॥ १६ । एक मोने श्रीर क्ये से काई लग गई है श्रीर उन की काई दूसरे के श्रागे श्रपने श्रपने श्रपराधीं की मान लेखा सुम्ही पर साक्षी होगी श्रीर स्नाग की नाई तुम्हारा स्नीर सक दूसरे के लिये प्रार्थना करी जिस्ते चंगे है। मांस खायगी . तुम ने पिक्ले दिनों में धन बटोरा जाकी . धम्मी जन की प्रार्थना कार्यकारी देखे है। ४। देखे। जिन वनिहारी ने तुम्हारे खेती की बहुत सफल हाती है। ९९। रिलयाह हमारे समान लवनी किर्दे उन की व्यनि की तुम ने ठम लिर्द है दुख सुख भोगी मनुष्य था श्रीर प्रार्थना में उस ने पुकारती है श्रीर लवनेहारी की दोहाई सेनाओं के प्रार्थना किर्द कि मेह न वरसे श्रीर भूमि पर साकृ श्रपना फल उपवाया ॥

१९ । है भाइया जा तुम्ही में कीई सञ्चाई से भर- बहुत पापी की ठायेगा ॥

तीन व्यस्य मेंह न व्यस्या ॥ १८। क्षार उस ने फिर | माया जाय क्षीर कीई उसकी फेर लेवे ॥ २०। ती जान प्रार्थना किई ते। स्राकाश ने वर्षा दिई श्रीर भूमि ने वाय कि जी जन पापी की उस के मार्ग के भ्रमण से फीर लेखे से। एक प्राय की मृत्यु से वचावेगा खीर

#### पितर प्रेरित की पहिली पत्री।

२ पितर जो यीशु खीष्ट का प्रेरित है पन्त श्रीर ग्रालातिया श्रीर कप-दोकिया थार याशिया थार वियुनिया देशों मे कितरे दुए परदेशियों का ॥ २। को ईश्वर पिता के भविष्यत ज्ञान के श्रनुसार श्रात्मा की पवित्रता के द्वारा खाजापालन थार योशु स्रोष्ट के लाष्ट्र के किड-काव के लिये चुने हुए है . तुम्दे बहुत बहुत अनुग्रद थीर शाति मिले॥

३। इसारे प्रभु योशु खोष्ट के पिता ईक्टर का धन्यवाद द्वाय जिस ने श्रपनी बड़ो दया के श्रनुसार इमें को नया जन्म दिया कि इमें यीशू कीष्ट की मृतकों में से जी उठने के द्वारा जीवती बाबा मिले॥ 🞖 । क्षीर यह श्राधिकार मिले जो अयिनाशी क्षीर निर्मल क्रीर श्रजर है क्रीर स्वर्ग में तुम्हारे लिये रखा हुआ है॥ ५। जिन की रक्षा ईश्वर की शक्ति से विश्वास कें द्वारा किई जाती है जिम्ते तुम वह त्राण जा पिकुले समय से प्रगट किये जाने की तैयार है प्राप्त करे।॥

ई। इस से तुम ब्याहलांदित दोते हो पर ब्रह्म घोडी वेर ला यदि श्रावश्यक है तो नाना प्रकार की परीक्षाओं से उदास दूर दे। ॥ ७ । इस लिये कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा साने से का नाशमान है पर श्राम से परखा जाता है श्रांत बहुमूल्य छोको योश खोष्ट के प्रगट होने पर प्रशसा श्रीर खादर श्रीर महिमा का देत पाई जाय ॥ 🗀 । उस योश की तुम

विन देखे प्यार करते है। श्रीर उस पर यदापि उसे श्रव नहीं देखते हो ताभी विकास करके श्रकण्य थार मिरमा स्युक्त स्नानन्द से स्नाहलादित होते हो ॥ ए। श्रीर अपने विश्वास का श्रन्त अर्थात् अपने अपने ग्रात्मा का त्राय पाते हैं। ॥

१०। उस त्राम के विषय में भविष्यद्वक्ताग्रीं ने जिन्दी ने इस ग्रनुग्रह के विषय मे जा तुम पर किया जाता है भविष्यद्वार्शा कही बहुत ठूंठा श्रीर खेाज विचार किया॥ ११। वे ठूंड्सं घे कि स्तीष्ट का ष्रात्मा जो इम में रहता है जब बह खीए के दु खी पर श्रीर उन को पीके की महिमा पर श्रागे से साक्षी देता 🕆 तब कीन श्रार कैंचा समय वताता है ॥ १२ । थै।र उन पर प्रगट किया गया कि व श्रपने लिये नही परन्तु हमारे लिये इन वाता की सेवकाई करते षे जिन्हे जिन लोगो ने स्वर्ग से भेजे हुए पवित्र श्रात्मा के द्वारा सुम्दे सुसमाचार सुनाया उन्हा ने ष्रभी तुम से कद दिया है ग्रीर इन वातों का स्वर्ग-् दूत भुक्त भुक्तको देखने की इच्छा रखते है।

१३। इस कारण अपने अपने मन की माना कमर यांधके सबेत रहा ग्रीर जा ग्रनुग्रह योश खीष्ट को प्रगट दोने पर तुम्दी मिलनेवाला है उस की पूरी याथा रखा ॥ १४ । याचाकारी लागा की नाई अपनी अज्ञानता में की अगली अभिलायाओं की रोति पर मत चला करे। १५। परन्तु उत परम-पवित्र के समान जिस ने तुम की बुलाया तुम भी

श्राप सारी चाल चलन मे पश्चित्र बना ॥ ९६ । क्यों- ; पास जो मनुष्या से तो निक्रम्मा जाना ग्रया है परन्तु कि लिखा है पवित्र दीस्री क्योंकि मैं पवित्र हू। १९। ग्रीर के तुम उसे के बिना पक्तपात दर एक के कर्म के अनुसार विचार करने दारा है पिता करके पुकारते हो तो श्रपने परदेशी होने का समय भय से विताको ॥ १८। क्योंकि जानते दे। कि तुम ने पितरों को ठरंराई हुई अपनो व्यर्थ चाल चलन मे को च्हार पाया से नाशमान बस्तुको के क्रर्थात् रूपे श्रयवा सेने के द्वारा नहीं॥ १९। परन्तु निकलक थ्रार निष्वाट मेम्रं सरोखे खीष्ट के बहुमूल्य लाहू के द्वारा से पाया ॥ २०। जी जगत की उत्पत्ति की . स्नागे से ठहराया गया या परन्तु पिक्टले समय पर सुम्हारे कारण प्रगट किया गया ॥ २१। जो उस की द्वारा से ईक्कर पर विकास करते है। जिस ने उसे मतका में से सठाया श्रीर उस की महिमा दिई यहा लां कि तुम्हारा विक्वास ग्रीर भरीसा ईक्टर पर है।

२२। तुम ने निष्कपट मात्रीय प्रेम के निमित्त का अपने अपने दृदय की सत्य के साद्वाकारी देने में यात्मा के द्वारा पवित्र किया है तो शुद्ध मन से एक दूसरे से ग्रातिशय प्रेम करे।॥ २३। क्योकि तुम ने नाशमान नहीं परन्तु ग्रविनाशी वोज से ईश्वर के जोवते थीर सदा लां ठहरनेहारे वचन के द्वारा नया जन्म पाया है॥ २४। क्योंकि हर एक प्राची घास का नाई थार मनुष्य का सारा विभव घास के फूल की नाई है। २४। घास सूख जाता है ख़ीर उस का फूल भड़ जाता है परन्तु प्रभु का यचन सदा ला ठहरता है श्रीर यही घवन है जा सुसमाचार में तुम्दे सुनाया गया ॥

र• इस लिये सब बैरभाव श्रीर सब इस ग्रीर समस्त प्रकार का कपट श्रीर डाइ ग्रीर युर्वचन दूर करके ॥ २। नये जन्मे वालकों आ नाई वचन के निराले दूध की लालसा करो कि उस के द्वारा तुम बढ़ जावा॥ ३। कि तुम ने ता चे ख लिया है कि प्रभु कृपाल है ॥

है। उस के पास अर्थात् उस जोवते पत्थर के

र्देश्वर के ग्रांगे चुना हुया थीर वहुमूल्य है ग्राके॥ ४। तुम भी खाप जीवते पत्यरी की नाई खात्मिक घर भार यानकों का पांचित्र समान वनते जाते हा जिस्तें श्रात्मिक व्यक्तिदानें को ना यीशु खीए के द्वारा ईश्वर की भावते है चढ़ावा ॥ ६। इस कारण धर्म्मपुन्तक में भी मिलता है कि देखा में चियान में कान के सिरे का चुना हुआ कीर बहुम्ल्य पत्थर रखता हू श्रीर जो उस पर विश्वास करें से किसी रीति से लिज्जित न देशा॥ ९। से यद बहुमूल्यता तुम्बारे ही लेखे है जो विश्वाम करते हो परन्तु जो नहीं मानते हैं उन्हें यही पत्थर जिसे प्रयद्यों ने निकस्मा जाना कीने का छिरा श्रीर ठेंस का पत्थर थ्रीर ठोकर को चटान हुआ। है ॥ 🕻 । कि छेता वचन को न मानके ठीकर साते है श्रीर इस के लिये व ठहराये भी गये॥ ९। घरन्तु तुम लाग चुना ष्टुया यश यीर राजपटधारी याजकी का समाज श्रीर पवित्र लोग श्रीर निज प्रजा दी इस लिये कि जिस ने तुम्दें अधकार में से अपनी सद्भुत ज्योति में युलाया उस के गुरा तुम प्रचार करें। १०। जो थागे प्रजान घे परन्तु थाभी ईण्टर की प्रजा है। जिन पर दया नहीं किई गई घी परन्तु स्रभी दया किई गई है॥

११। दे प्यारा में बिन्ती करता हूं विदेशियों श्रीर कर्पारयो की नाई यारीरिक खिसलाया से जा बात्मा के विक्तुल हते है परे रहा। १२। अन्यदेशियो से तुम्हारी चाल चलन भली दें वि इस लिये कि जिस वात मे वे तुम पर जैसे कुर्कार्मिया पर श्रपवाद लगाते है उसी में बेतुम्हारे भले कार्मी की देखके जिस दिन ईश्व्यर दृष्टि करे उस दिन उन कर्मी के कारण उस का गुरू। जुबाद करे॥ १३। प्रमुको कारत मनुष्यों के ठछराये हुए हर एक पद के श्रधीन द्वाश्रो॥ १४। चादे राजा हा तो उसे प्रधान जानके सादे ष्रध्यक्ष लेगा द्वीं ती यह जानको कि वे उस के द्वारा कुक्रिमियों के दख्ड के लिये परन्तु सुक्रिमिया को प्रथमा के लिये भेजे जाते हैं दोनों क ग्रधीन होस्रो ॥ ९४। क्योंकि ईश्वर की इच्छा यूंडी है कि तुम क्षकर्मने करने से निर्वृद्धि मनुष्ये। की श्रज्ञानता की वाहरी सिगार न देवि ॥ ४ । परन्तु दृदय का गुप्त निरुत्तर करो ॥ १६ । निर्वन्धी की नाई चला पर जैसे श्रपनी निर्वन्धता से वुराई की श्राड़ करते हुए धैसे नहीं परन्तु ईश्वर के दासां की नाई चला। १७। सभी का श्रादर करी भाइयों की प्यार करी र्देश्वर से हरा राजा का ग्रादर करा।

१८। हे सेवको समस्त भय सहित स्वामियों के ग्रधीन रहे। केवल मला थै।र मृदुभावां के नही परन्तु क्उंटिला के भी ॥ १९ । व्योक्ति यदि कोई अन्याय से दु.ख चठाता हुन्ना ईच्छर की इच्छा के विवेक के कारख शाक यह लेता है ता यह प्रशंसा के याग्य है। २०। क्योंकि यदि अपराध करने से तुम घूसे खार्धा थार धीरल धरा ता कीन सा यश है परन्तु यांद सुक्रम्भं करने से तुम दु ख उठावा ग्रीर धीरज धरो तो यह ईश्वर के आगे प्रश्नमा के येग्य है॥ २१। तुम इसी को लिये बुलाये भी गये क्योंकि स्त्रीष्ट ने भी इमारे लिये दु ख भागा थीर इमारे लिये नमूना कोड़ गया कि तुम उस की लीक पर हो लेखें।॥ २२। उस ने पाप नहीं किया श्रीर न उस के सुद्द स कल पाया गया ॥ रे३ । वह निन्दित होको उस की घदले निन्दा न करता था थार दु.स उठाको धमकी न देता था परन्तु जा धर्मा से विचार करनेद्वारा दै उसी की दाय ग्रपने की सेंपता था॥ २४। उस ने श्राप इमारे पापा का श्रपने देह में काठ पर चठा लिया जिस्ते इम लाग पाया के लिये भर करके धर्म के लिये जोवे खाँर उसी के सार खाने से तुम चंगी किये गये ॥ २५ । क्योकि तुम भटकी दुई भेडों की नाई घे पर श्रव श्रपने प्राणा के गड़ेरिये हैं। रख-वाले के पास फिर श्राये हो॥-

पूर्व से ही है स्त्रिया अपने अपने स्वामी १३। श्रीर की तुम भले के अनुगामी द्वीपी ती के अधीन रहा इस लिये कि यदि तुम्हारी बुराई करनेहारा कीन द्वीगा ॥ १४। परन्तु कोई कोई वचन की न मार्ने ताभी वचन विना तुम्हारी भय संदित पवित्र चाल चलन देखके प्राप्त

मनुष्यत्व उस नम् थार शाना भारमा के श्रविनाशी ब्राभ्यण सहित जा ईश्वर के ब्रागे वहुमूल्य है तुम्हारा सिगार दे।वे॥ ५। क्योंकि ऐसे ही पवित्र स्तियां भी जा ईश्वर पर भरासा रखती घीं श्राग श्रपना सिंगार करती थी कि वे श्रपने श्रपने स्थामी के अधीन रहती थी॥ ई। बैसे सार ने इब्राहीम की ग्राचा मानी श्रीर उसे प्रमु कहती घी जिस की तुम लाग जा युकार्म करे। ख्रीर किसी प्रकार की घवराइट से न हरी तो बेटियां हुई हो॥ ७। बैसे ही दे पुरुषा ज्ञान की रीति से स्त्री के सम जैसे श्रपने में निर्वल पात्र के सा। बास करा थीर सब कि वे भी जीवन के अनुग्रह की स्गी अधिकारिंगियां है तो उन का आदर करी जिस्ते तुम्हारी प्रार्थनायी की रोक न दोय॥

८। श्रन्त में यह कि तुम सव एक मन ग्रीर परदुख के वूमनेहारे श्रीर भाइयों के प्रेमी श्रीर करुणामय श्रीर दितकारी द्वाश्री ॥ ए । श्रीर धुराई के वदले व्रुराई अथवा निन्दा के वदले निन्दा मत करो परन्तु इस के विपरीत स्नाशीस देखी क्योंकि जानते दे। कि तुम इसी के लिये खुलाये गये जिस्ती प्राशीस के प्रधिकारी देश्यो ॥ १<sup>0</sup>। क्योंकि के। जीवन की प्रीति रखने थीर श्रच्छे दिन देखने चाई से। अपनी जीम की बुराई से ग्रीर श्रपने देंांठी की इस की वाते करने से रीको ॥ ११। यह व्रुराई से फिर नाधे थैं।र भलाई करे वह मिलाप कें। चाई थ्रीर उस की चेष्टा करे॥ १२। क्योकि परमेध्वर की नेत्र धर्मियों की ग्रीर श्रीर उस के कान उन की प्रार्थना की ग्रीर लगे है परन्तु परमेश्वर क्कार्म करनेहारा से विमुख है।

जो तुम धर्म्म के कारण दु.ख चठावा भी तो धन्य श्रयनी श्रयनी स्त्री की चाल चलन के द्वारा॥ २। द्वा पर उन के भय से भयमान मत दे। स्त्रीर न घवराखा ॥ १५ । परन्तु परमेश्वर देश्वर का अपने किये जावे ॥ ३ । तुम्दारा सिगार वाल गूथने का अपने मन में पवित्र माना . श्रीर जी कीई तुम से श्रीर साना पर्राने का श्राप्यवा बस्त्र परिनने का उस श्राचा के विषय में की तुम में है कुछ वात जैसे कुकार्कियो पर प्रपदाद लगाव उसी में लॉक्जित होति ॥ १९ । बगोकि यदि ईक्टर की इच्छा य टाय तो सुकर्म करते दुर दुख उठाना सुकर्म करते हुग दु ख चठाने से अच्छा है॥

१८ । क्योंकि स्त्रीष्ट्र ने भी अर्थात् अधिर्मिया के लिये धर्मी ने एक बेर पापी के कारण दुः य उठाया जिन्ते इमें ईंग्वर के पास पहुंचावे कि वह ग्ररीर म तो घात किया गया परन्तु स्नात्मा मे जिलाया गया ॥ १९ । उसी में उस ने बन्दीगृह में के श्वात्माओं का भी जाके उपदेश दिया ॥ २०। जिन्हां ने प्रााले समय में न माना जिस समय ईंडवर का धीरज नृद्द के दिना में जब ला जहाज घनता था जिस में घोडे अर्थात् आठ प्राणी जल के द्वारा बच गये तब लें। बाट लें। हता रहा ॥ २१ । इस हृष्टान्त का आश्रय वर्षातसमा का शरीर के मैल का दर करना नहीं परन्तु ईण्ठर के पास शुद्ध मन का थागीकार है श्रभी टमा का भी बीशु खीष्ट के जी जाके ईफ़र के दिन दाथ रहता है ग्री। दूतगण श्रीर याधिकारी थीर पराक्रमी उस के ग्राधीन किये राये हैं ॥

जिस ने अरीर से दुःखं उठाया है वह पाप से राका गया है तुम भी उसी मनसा का हिंघयार बांधा ॥

पूछे उस की नसता थ्रीर भए संदित उत्तर देने की विदुत हुया है ॥ 🞖 । इस से वि लीग जय सुम उन यदा तैयार रहा ॥ १६ । स्त्रीर शुद्ध मन रखा इस के सम लुवपन के उसी खत्याचार मे नहीं दी इते लिये कि जी लाग तुम्हारी खीष्टानुसारी ग्रव्ही चाल हि। तब श्रवंभा मानते श्रीर निन्दा करते है। चलन की निन्दा करें से जिस बात में तुम पर प्र। पर ब उस की जी जीवती श्री मृतकी का धिचार करने का तैयार है लेखा देशे ॥ ई । क्योंकि इसी के लिये मृतकों को भी भुसमाचार सुनाया गया कि ग्ररीर में तो मनुष्यों के श्रनुसार उन का विचार किया जाय परन्तु ग्रात्मा में वे ईश्वर के श्रनुमार जीवे॥

9। परन्तु सब बातीं का श्रंत निकट श्राया है दस रिाये मुद्धिद्वि होको प्रार्थना को लिये मचेत रहा ॥ ८। श्रीर मंब में श्राधिक करके एक दूसरे में श्राति-थय प्रेम रखे। व्योक्ति प्रेम बहुत पापें की को कोंपेगा H ए। विना कुड़कुडाये गम दूसरे की स्रतिणिसेया किया करे।॥ १०। जैसे डीसे एर एक ने घरटान पाया है लैंके ईंग्ब्री के नाना प्रकार के श्रनुग्रद के भसे भंडारियों की नाई एक दूसरे के लिये उसी वरदान की सेवकाई करा॥ ११। यदि काई वात करे तो ईंग्यर की वाशियों की नाई बात करे परि कोर्ड मेवकार्ड करे ते। जैसे उस शक्ति से जो ईश्वर देता है करे जिम्हे सब बाता में ईप्रवर की मिल्मा चठने क द्वारा बचाता है। २२। जो स्वर्गा पर यीशु खीष्ट के द्वारा पगट किई लाव जिस की महिमा क्री पराक्रम सदा सर्व्यदा रहता है . स्नामीन ॥

१२। छे प्यारी की क्वलन सुम्हारे बीच में तुम्हारी परीका के लिये होता है उस से असंभा मत करे। जैमं कि कोई ग्रचमें की बात तुम पर बीतती दे। ॥ 8. सी जय कि खीष्ट ने हमारे लिये शरीर १३। परन्तु जितने तुम खीष्ट के दुःखी के संभागी में दु ख चठाया खीर जय कि दोते हो उतने शानन्द करी जिस्ते उस की महिमा के प्रगट राने पर भी तुम ग्रानिन्दत श्रीर ग्राप्टलादित द्योद्यो ॥ १४ । जी तुम स्त्रीष्ट की नाम की लिये रे। जिस्ते ग्ररीर में का जा समय रह गया है उसे निन्दित होते हो तो धन्य है। क्येंकि महिमा का तुम श्रव मंतुष्यों के श्राभिलायों के नहीं परन्तु ईड़दर श्रीर ईएदर का श्रात्मा तुम पर ठएरता है . उन को पच्छा की प्रमुखार वितावा॥ ३। क्योंकि इमारे की ग्रीर से तो उस की निन्दा हाती है परन्तु कीर्वन का जो समय बीत गया है सा नाना भांति तुम्दारी श्रीर से उस की महिमा प्रगट होती है। के लुचपन थीं कामाभिलाय श्री मतवालयन श्री ११। तुम में से कीई जन एत्यारा लचवा सेार अधवा सीला क्रींडा की मदापान श्री धर्माविष्ट मूर्तिपूजा क्षुक्रम्मी दीने से श्रधवा पराये काम में दाघ डालने में चेत्रते चलते देवपूजकों की इच्छा पूरी करने की से दुःख न पार्व ॥ १६ । परन्तु यदि स्वीष्ट्रियान डीने

से कोई दु ख पाये ते। लक्कित न दीवे परन्तु इस बात में ईश्वर का गुणानुबाद करे॥ १९। क्योंकि यही समय है कि दह ईश्वर के घर से पारभ दीवे पर यदि पहिले हमा से खारभ हाता है ता जा लाग ईश्वर के सुसमाचार की नहीं मानते है उन का श्रान्त क्या द्वागा॥ १८। श्रीर यदि धर्मी कठिनता से श्राय पाता है तो भिक्तिहीन खीर पापी कहां दिखाई देगा॥ १९ । इस कारण जी नेता ईक्ष्टर की इच्छा के अनुसार दुःख चठाते है से। सकर्मा करते हुए अपने अपने पाय की उस के दाथ जैसे विश्वासयाय स्ननदार के हाथ सेाप देवे॥

प् में जो स्था प्राचीन श्रीर खेष्ट के दु खे। का साक्षा श्रीर जो महिमा प्रगट होने पर है उस का स्भागी भी हू प्राचीनों से जा तुम्दारे बीच में दे विन्ती करता हू।। २,। ईश्वर के भुयद की जी तुम में है चरवाही करा थार दवाव ,से नहीं पर श्रपनी सम्मित्नि से श्रीर न नीच कमाई को लियं पर मन की इच्छा मे॥ ३। छीर न जैसे श्रपने श्रपने श्रीधकार पर प्रभुता करते हुए परन्तु ्रभुगड को लिये हृष्टान्त द्वाने दुए रखवाली करे।॥ g । श्रीर प्रधान रखवाले के प्रग्नट दे।ने पर तुम मिहिमा का श्रवाय मुकुट पास्रीग्री ॥ ५ । वैसे ही हे ज्ञघाना प्राचीना को अधीन द्याग्री . हा तुम उछ एक दूसरे के अधीन दोकी दीनता की पहिन लेखी क्यों- इभी की की खीए यी शु मे ही शांति देखि। आमीन।

कि ईब्बर श्रीभमानियों से बिरोध करता है परन्तु दीनों पर अनुग्रह करता है॥

६। इस लिये ईक्ष्वर के पराक्रमी द्वाध के नीचे दीन द्वाग्रो जिस्ते वह समय पर तुम्हे कचा करे।। 9। अपनी सारी चिका उस पर डाला क्योंकि वह तम्हारे लिये साच करता है ॥ ८ । रुचेत रहा जागते रहा क्योंकि तुम्हारा बैरी शैतान गर्जते दुर सिह की नाई द्वंद्वता फिरता है कि किस की निगल जाय॥ ए। विद्यास में दूढ हो के स्थ का साम्हना करी क्योंकि जानते हे। कि सुम्हारे भाई लेगो। पर जी ससार में है दुःखों की वैसी ही दशा पूरी हाती जाती है ॥

१०। सारे ब्यनुग्रह का ईश्वर जिस ने इसे खीष्ट यीशूमे युलाया कि इस घोडा सा दुख उठाक उस की श्रनन्त महिमा में प्रविश करें ग्राप ही तुम्हें सुधारे श्री स्थिर करे श्री वल देवे श्री नेव पर दुढ करे॥ ११। उसी को महिमा ग्री पराक्रम सदा सर्व्वदा रहे . ग्रामीन ॥

१२। सीला के द्वाय जिसे में समकता हूं कि तुम्हारा विकासयाय भाई है मै ने घोडी बातीं से लिखा है और उपदेश श्रीर साची देता हू कि ईश्वर का सञ्चा अनुग्रद जिस में तुम स्थिर है। यही है। १३ । तुम्हारे संग की घुनी हुई जो बाबुल में है श्रीर मेरा पुत्र मार्क इन दोना का तुम से नमस्कार॥ १४। प्रेम का चूमा लेके एक दूसरे की नमस्कार करी . तुम

# पितर प्रेरित की दूसरी पन्नी।

लोगो। को खिन्दों ने इमारे ईश्वर थी। त्रासकर्ता व्यांति मिले॥ योग्रु, खोष्ट के धर्मा में , इसारे तुल्य बहुमूल्य विकास

१. प्रिमीन पितर की यीधु खीष्ट का प्राप्त किया है ॥२। तुम्हें ईश्टर के थार हमारे प्रसु दास थार प्रेरित है उन यीधु के ज्ञान के द्वारा बहुत बहुत अनुग्रह थार

३। तैसे कि उस के ईश्दरीय सामर्थ्य ने सक

१०। इस कारक है भाइया ख्रीर भी अपने झुलाये . स्राने ख्रीर चुन लिये साने की हुठ करने का यस फरी क्योंकि जा तुम ये कर्म्म करी तो कभी किसी रीति चे ठोकार न खायोगो ॥ ११। स्वोक्ति इस प्रकार से दिया जायगा॥

१२। इस लिये यदापि तुम यह वाते जानते दे। श्रीर जी सत्य खचन तुम्दारे पास दै उस में स्थिर नित्य चेत दिलाने में निश्चिन्त न रष्ट्रंगा॥ १३। पर में समभाता हू कि जब लों में इस होरे में हू का समस्य करने का उपाय नित्य रहे।

कुछ जो जीवन थै।र भक्ति से संबंध रखता है हमें के सामर्थ्य का थीर आने का समाचार विद्या से उसी के ज्ञान के द्वारा दिया है जिस ने छमे खपने रची दुई कद्यानियों के अनुसार जा सुनाया से नहीं रेश्वयं श्रीर शुभगुण के अनुसार बुलाया ॥ ४। परन्तु हम उस की महिमा के प्रत्यव साक्षी दुर थे॥ जिन के अनुसार उस ने हमें अत्यन्त बड़ी श्रीर बहु- १९। क्योंकि उस ने ईश्वर पिता से श्रादर श्रीर मूल्य प्रतिचार दिई हैं इस लिये कि इन के द्वारा महिमा पाई कि प्रतापमय तेल से उस की ऐसा तुम क्षेत्रा को नष्टता कामाभिकाय के द्वारा जगत शब्द सुनाया गया कि यह मेरा'प्रिय पुत्र है जिस् मे है उस से खचक क्षेत्रवरीय स्वभाव के भागी हो। से में श्रांत प्रसन्न हू ॥ १८ । श्रीर यह शब्द स्वर्गा जावा ॥ ५ । ग्रीर इसी कारण भी तुम सब प्रकार से सुनाया हुन्ना हम ने पवित्र पट्येंत में उस के संग का यन करके अपने 'विक्रास में शुभगुंग थार शुभ- दातें हुए सुन लिया ॥ १९ । थार भविष्यद्वाकी का गुण में ज्ञान ॥ ६ । थीर ज्ञान में स्यम थीर संयम विचन हमारे निकट थीर भी हुँक है . सुम जी उस में धीरज थीर धीरज में मिक्ति॥ ७। थीर भिक्त पर जैसे दीपक पर जी श्रीधियार स्थान में समकता में भात्रीय प्रेम थे।र क्षात्रीय प्रेम में प्यार संयुक्त करे। ॥ है जब ली पद न फटे थे।र भार का तारा सुम्हारे 🕻। क्योंकि यह बाते जब तुम में दोतों ग्रीर बढ़ती हृदय में न उगे तब ली मन लगाते है। तो प्राच्छा जातीं तब तुम्हें ऐसे बनातों हैं कि हमारे प्रभु योश करते हो ॥ २०। पर यही पहिले जाना कि धुम्म-खीष्ट के चान के लिये तुम न निकस्मे न निष्फल पुस्तक की की के भविष्यद्वाकी किसी के ग्रंपने ही हो ॥ ए। क्योंकि जिस पास यह वाते नहीं है वह व्याख्यान से नहीं होती है ॥ २१। क्योंकि भविष्यद्वासी श्रंधा है ग्रीर धुन्धला देखता है ग्रीर अपने श्राले मनुष्य की चच्छा से कभी नहीं ग्राई परन्तु ईश्वर के पापीं से प्रपना गुद्ध किया जाना भूल गया है॥ पवित्र जन पवित्र प्रात्मा के बुलवाये हुए छोले॥

र• प्रन्तु भूठे भविष्यद्वक्ता भी लोगी से हुए जैसे कि तुम में भी भूठे उपदेशक देशि जा विनाश के कुपंशी की किपके से तुम्हें हमारे प्रमु श्री त्रायकर्ता योशु खोष्ट के चलावेंगे श्रीर प्रमु से जिस ने उन्हें मील लिया श्रनन्त राज्य में प्रवेश करने का श्राधिकार श्राधिकाई मुकरोंगे थेंगर श्रापने कपर शोघ्न विनाश लावेंगे॥ २ । श्रीर बहुतेरे उन के लुचपन का पीका करेंगे जिन के कारण सत्य के मार्ग की निन्दा किई जायगी॥३। थ्रीर लोम से वे तुम्हे बनाई हुई बातें। से बेस किये गये है। तीभी में इन बातों के विषय में तुम्हें खायेंगे पर पूर्व्वकाल से उन का दंह खालस नही करता श्रीर उन का विनाश कघता नहीं॥

४ । अधोकि यदि ईश्वर ने दूती की जिन्हीं ने तथ सी स्मरण करवाने से तुम्हें सचेत करना मुके पाप किया न क्रोडा परन्तु पाताल में डालके ग्रध-र्जाचत है ॥ १४ । क्योंकि जानता हू कि जैसा हमारे जार की जजीरों में सेंप दिया खड़ां है विचार के प्रभु योशु कीष्ट्र ने मुक्ते बताया तैसा मेरे डेरे के लिये रखे जाते हैं ॥ ५ । श्रीर प्राचीन स्नात की न गिराये जाने क्षा समय निकट है। १५। पर में यह छोडा घरन मिक्तिहोनी के जगत पर जलप्रसय लाया क्ष का कि मेरी मृत्यु के पीड़े भी तुम्हें इन वाती परन्तु धर्मी के प्रचारक तूह की लगाके खाठ जनी की रक्षा किई॥ ६। ग्रीर सदोम ग्रीर ग्रमीरा के १६ । क्योंकि इस ने तुम्हें इसारे प्रसु योशु कीष्ट्र नगरीं की भस्स करके विश्वंस का दर्श्ड दिया सीर

देख पड़े ते। घर जान ले कि कोठ़ की व्याधि है से। याजन उस मनुष्य की। देखकर उस की अशुह ठहराए । 8 । श्रीर यदि घड फूल उस की चाम मे **इजला ता हा पर चाम से गोहरा न देख पड़े छै।**र म उस में की रीएं उजले ही गये ही ती याजक उस की सात दिन लें बन्द कर रखे॥ ५। श्रीर सातर्थ दिन याजक उस की देखे थीर यदि यह व्याधि जैसी की तैसी बनी रदे ग्रीर उस के चाम में फैलीन दो-ता याजक उस का थीर भी सात हिन लों वन्द कर रखें॥ ई। ग्रीर सातवे दिन याजक इसं की -फिर देखे -फीर यदि देख पड़े कि व्याधि की समक क्षम हुई छीर व्याधि साम में नहीं फैली तो याजक उस की शह ठहरार उस के तो चाम में पपड़ी ठहरेगी से। वह अपने वस्त्र धेकर ग़ुह ठहरे ॥ ७ । श्रीर पदि इस के पीहे कि वह शुद्ध ठहरने के लिये याजक की दिखाया जार उस की पर्यही चाम में बहुत फैल जार ता वह फिर याजक को दिखाया जाए॥ ८१ श्रीर यदि याजक की देख पड़े कि पपड़ी चाम में फैल गई है तो वह उस की बशुद्ध ठदरार, कीकृ ही तेर है।

९। यदि कोठ की सी व्याधि किसी मनुष्य के दे। तो वह याजक के पास पहुंचाया जार ॥ १०। थ्रीर पालक उस की देखे थ्रीर यदि वह सूजन उस के चाम में उजली हा जीर उस के कारण राशंभी उनले हा गये ही ग्रीर उस प्रजन में विना चाम का मांस हो, १९। ती याजक जाने कि उस के चाम मे पुराना के। कु है से। बह उस की अशुद्ध ठहराए थे।र थन्द न रक्ते, वह तो षशुद्ध है ॥ १२ । थीर यदि कां के किसी - के चाम में फूटकर यहां लें। फैल जास कि जहां कहीं याजक देखे व्याधिमान के सिख से

जार ॥ ३,। सब याजका उस की चाम की व्याधि, नाया दीता , से व्रष्ट शुद्ध ही ठहरे ॥ 98 । पर जब की देखे थै।र यदि उस व्याधि के स्थान के रेएं उस में जामहीन मांस देख पड़े तब ती बह अशुद्ध उन्नते,हो गये हो ,श्रीर वह व्याधिःचाम से गाहिरी ठहरे ॥ १५ । श्रीर यानका चामहीन मांस की देख-कर उसः फ्री - अशुद्ध ठहरार, क्योंकि वैसा चामहीन मौर अशुद्धः हो होता है उस में क्रीड लगा रहता है ॥ ९६ । पर यदि घड चामहीन मांस फिरकर चजला है। जार ते। यह मनुष्य यीजके के पास जार॥ १७ । तब याजक उस की देखे थीर यदि छह व्याधि फिरकर उजली हो गई हो तो याजक व्याधिमान की शृद्ध जानकर,शृद्ध ही ठहराए॥

> १८। फिर यदि किसी के चाम में फीड़ा दीकर चंगा है। गया ही, १९। श्रीर फीडे के स्थान में चजली मी यूजन वा लाली लिये दृए चजला पूल ही तो यह याजक की दिखाया जार ॥ २० । सी याजक उस मूजन की देखे थे।र यदि वह चाम से गिहरा देख पड़े थार उसे के रारं भी उजले हा गये द्यां ता याजक यह जानकर उस मनुष्य की प्रशृह ठर्दराए कि यह फोड़े में से फूटी हुई कोड़ की व्याधि है ॥ २९। धीर यदि याजक देखे कि उस में रजले रेाएं नहीं हैं भीर यह खाम से ग्राहिरी नहीं श्रीर उस की चसक कम दुई दै ते। याजक उस मनुष्य की सात दिन ली बन्द कर रखे॥ ३३ । धीर यदि वह व्यपि तद से। चाम में सचमुत्र फैल जार ता याजक उस मनुष्य की अशुद्ध ठहराए, यह व्याधि तो है ॥ २३ । पर यदि यह फूल न फैले अपने स्थान ही पर बनां रदे ते। वह फोड़े का दारा है याजक वस मनुष्य की शृह्व ठहराए॥

२४। फिर यदि किसी के चाम मे जलने का छाव हा ग्रीर उस जलने के घाय में चामहीन फूल लाली लिये. हुए उनला वा उनला ही हा जाए, २५। ता याजक उस की देखें और यदि उस फूल में के रोगं रुजले हो गये दे। श्रीर यह चाम से ग्राहिश देख पड़े ती उस की जलने के दाश में से फूटा हुआ की क् तिलुवे लें को कुने सारे चाम को का लिया हो, १३। है याजक उस मनुष्य को अशुद्ध ठइराए को कि ती याजक देखे थीर यदि, कोठ ने उस के सारे उस में कोठ की व्याधि ठईरेगी। इद । श्रीर न्धरीर को का लिया है। तो वह उस व्याधिमान को यदि याजक देखे कि फूल मे उजले रारं नहीं बीर , शुद्ध ठहरार उस का भरीर जी खिलकुल उजला है। न वह जाम से कुरू गाँहरा है थ्रीर उस की चमक उन्दे पीके यामेवाले भक्तिहीनी के लिये हुप्रान्त ठदराया है। ७। थ्रीर धर्मी लूत की नी अधीर्मियी की लुचपन की चलन से स्रति दुखी द्वीता या बचाया।। द। क्यों कि वह धर्मी जन उन के बीच में वास करता हुआ देखने और सुनने से प्रतिदिन अपने धर्मी प्राय को उन के दुष्ट कर्मी से पीडित करता था। एन ता परमेश्वर भक्तों की परीक्षा में से बचाने श्रीर श्रधिर्मियों का देख्ड की दशा में विचार के दिन ले। रखने जानता है॥ १०। निज करके उन लोगों की जी ग्ररीर के अनुसार अशुद्धता के अभिलाघ से चलते दि थ्रीर प्रमुता को तुच्छ जानते हे . वे डीठ थ्री हठी दे' थ्रीर मद्दत पदीं की निन्दा करने से नहीं हरते है। ११। तीभी दूतगण जा शक्ति थे। पराक्रम मे बहे हैं उन के बिक्ट परमेश्वर के श्रामे निन्दा म्युक्त विचार नही सुनाते है॥ १२। परन्तु ये लाग स्वभाववण ग्रचैतन्य पशुश्रों की नाई जा पकडे जाने श्रीर नाथ दीने की उत्पन्न दुर है जिन बाते। मे श्रज्ञान है उन्दों में निन्दा करते है श्रीर श्रपनी सप्टता में सत्यानाश दोंगे थार अधर्म का फल पावेगे॥ १३। वे दिन भर के विषयभाग का सुख समकते है वे कलक थीर खोट खपी है वे तुम्दारे सगुभी ज में लेवते द्वर अपने कला से सुख भाग करते है। १४। उन के नेत्र व्यभिचारियों से भरे रहते है थीर पाप से रोको नहीं जा सकते है वे श्रांस्थर प्राणों को फुस-ताते है उन का मन लाभ लालच में साधा हुआ दै' वे खाप के सन्तान है ॥ १५ । वे सीधे मार्ग की क्रीसक्षे भटक गये हैं श्रीर वियोर के पुत्र बलाम के मार्ग पर हो लिये है जिस ने प्रधर्म की मजूरी की। विष ज्ञाना ॥ १६ । परन्तु उस की प्रपराध की लिये उसे उलद्दना दिया गया . प्रधील गदद ने मनुष्य क्री ब्राली से ब्रालके भविष्यद्वक्ता की मूर्खता की राका॥ १९। ये लोग निर्जल क्रूए थ्रीर खांधी के उडाये

हुए मेघ दै. उन के लिये सदा का घोर अधिकार रखा गया है ॥ १८ । क्योंकि वे व्यर्थ गलफटाकी

वे उन्हे निवध होने की प्रतिज्ञा देते हैं पर आप ही नष्टता के दास हैं क्योंकि जिस से कोई हार गया है उस का यह दास भी वन गया है।

२०। यदि वे प्रभु छै। त्राणकर्ता यीशु खीष्ट के चान के द्वारा ससार की नाना प्रकार की ब्राग्रुहता से अर्चानकरी परन्तु फिर उस में फसके हार गये हैं तो उन की पिकली दशा प्रदिली से ब्रुरी हुई है। २१ । क्योंकि धर्म के मार्गको जानके भी उस पवित्र खाचा से जी उन्हें सेंापी गई फिर जाने से उस मार्ग के। न जानना ही उन के लिये भला दीता ॥ २२। पर उस सम्चे हृष्टान्त की बात उन में पूरी हुई है कि कुता अपनी ही छाट की थीर धोई हुई सूखरी कीचड़ामें साटने का फिर गई॥

न यह दूसरी पत्री है प्यारी मैं अब तुम्हारे पास लिखता हू श्रीर देोना में मै स्मरण करवाने से तुम्हारे निष्कपट मन की सचेत करता हू॥ २ । जिस्ते तुम उन वाती को जो पवित्र भविष्यद्वकायों ने स्नारों से कही थीं स्नार हम प्रेरिती की प्राचाका जा प्रभुषी श्रायकर्ताकी प्राचा है समरगा करो ॥ ३। पर यही पष्टिले जाना कि पिकले दिना में निन्दक लाग खावंगे का खपने ही खीभलाघें। के अनुसार चलेगे॥ ४। श्रीर कदेगे सस के आने की प्रतिचा कहा है क्योंकि जब से पितर लेगा से गये सब कुछ सृष्टि के खारभ से यूही बना रहता है ॥ ५। क्यों कि यद बात उन से उन की इच्छा ही से कियो रहती है कि ईश्वर के बचन से व्याकाश पूर्व्यकाल व या श्रीर पृथिवी भी जी जल में से श्रीर. जल के द्वारा से बनी॥ ६। जिन के द्वारा जगत जो तव घा जल में डूबके नष्ट हुआ। ७। परन्तु याकाण या पृथिवी जा अब है उसी बचन से धरे हुए है थीर भक्तिहोन मनुष्या के विचार श्रीर विनाश के दिन सों खारा के सिये रखे जाते है। , ,,

८। परन्तु हे प्यारी यह एक बात तुम से क्रिपी की वाते करते दुर शरीर के श्रीभलावा से लुचपना न रदे कि प्रभु के यहां एक दिन सहस्र बरस के के द्वारा उन लोगों की फुसलाते है जो भांति की | तुल्य ख़ीर सहस्र धरस एक दिन के तुल्य है ॥ ए। चाल चलनेष्टारा से सचमुच बच निकले थे॥ १९। प्रमु प्रतिज्ञा के विषय में विलम्ब नहीं करता है जैसा

कितने लेगा जिलम्ब समभते हैं परन्तु हमारे कारक धीरज धरता है थार नहीं चाहता है कि काई नष्ट द्येविं परन्तु सब लोग पश्चाताप की पहुचे॥ १०। पर जैसा रात की चार श्राता है तैसा प्रमुका दिन श्रावेगा जिस में श्राकाश इड्इइइट से जाता रहेगा श्रीर तस्य व्यति तप्त हो गल कार्यगे श्रीर पृथियी मीर उस में के कार्य्य जल जायेंगे॥ १९। सें। जब कि यह सब बस्तु गल जानेवाली है सुम्हें पवित्र चाल चलन ग्रीर भक्ति में कैसे मनुष्य दोना ग्रीर किस रीति से ईश्वर के दिन की बाट जी इना स्रीर उस के शीघ्र आने की चेष्टा करना उचित है॥ १२। जिस दिन के कारण श्राकाश उठालित है। गल जायगा बीर तत्व स्रति तम् हा पिछल कार्योगे ॥ १३ । परन्तु उस की प्रतिचा के अनुसार इस नये आकाश श्रीर नई पृष्यियो की आस देखते हैं विन में धर्मा या स करेगा ॥

१४। इस लिये हे प्यारे। तुम जी इन बातों की नें भी देवि। श्रामीन ॥

भास देखते है। तो यद्य करो कि तुम क्ष्यल से उस के आगो निष्कलक स्मा निर्देश छहरा॥ १५। स्मार इमारे प्रभु के धीरज की त्राय समकी जैसे इमारे प्रिय भाई पावल ने भी उस ज्ञान के यानुसार जी उसे दिया गया तुम्हारे पास लिखा ॥ १६ । वैसे ही उस ने सब पत्रियों में भी लिखा है श्रीर उन में सन वातों के विषय में कहा है जिन में से कितनी वाते गुरु है जिन का यनस्थि थ्रीर थस्यिर लेगा जैसे ध्यस्त्रेपुस्तक की ग्रीर ग्रीर खाती का भी विपरीत अर्थ लगाको उन्हे ग्रपने ही विनाश का कारक बनाते है। १९। से हे प्यारी तुम लीग इस की आगों से जानकी प्रापने तर्द बचाये रहा ऐसा न हो कि श्रधिर्मियों के भ्रम से बहकाये जाके श्रपनी स्थिरता से पतित द्वाक्रो ॥ १८। परन्तु इसारे प्रमु मेा त्राव-कर्तायोशु स्त्रीष्टके अनुग्रह कीर ज्ञान में बढ़ते जाश्रो . उस का गुर्वानुबाद श्रमी थार सदाकाल

#### याहन प्ररित की पहिली पत्री।

१ जो श्रादि से था जो इस ने जीवन तुम्हारा खानन्द पूरा द्वीय ॥ के वचन के विषय में सुना है जो ५। जो समाचार इस न

यद बाते इम तुम्हारे पास इस लिये लिखते हैं कि

y । जो समाचार इम ने उस से सुना है श्रीर व्यपने नेत्रों से देखा है जिस पर इस ने दृष्टि किई तुम्हें सुनाते है सी यह है कि ईप्वर क्योति है ग्रीर थ्रीर इमारे द्वाचा ने क्रूग्रा॥ २ । कि वह जीवन उस में कुळ भी ग्रंधकार नहीं दे॥ ६ । की इस कई मगट दुआ थ्रीर इम ने देखा है भार साची देते हैं कि उस के साथ इसारी सगति है थ्रीर इम अधियारे थीर तुम्हें उस सनातन जीवन का समाचार सुनाते में चर्ले ते। भूठ बोलते हैं थीर सञ्चाई पर नहीं चलते है जो पिता के सा था थार हमा पर प्राट हुआ। है। ७। परन्तु जैसा वह ज्योति में है वैसे ही जो ३। जो एम ने देखा श्रीर सुना है उस का समाचार हम ज्योति में चले ती एक दूसरे से स्थाति रखते है सुन्दे इनाते है इस लिये कि इसारे साथ तम्हारी और उस के पुत्र योश स्त्रीप्ट का लोडू इसे सब पाप मगाति द्वाय थ्रीर दमारी यह सगति पिता को साथ से शुद्ध करता है। 🗀 जो दम कहे कि हम में कुछ । श्रीर उस के पुत्र यीशु खोष्ट के साथ है ॥ ४ । श्रीर पाप नहीं है तो ग्रपने की धोखा देते है श्रीर सञ्चाई इस में नहीं है। ए। की हम श्रपने पापों की मान लेकें तो वह हमारे पापों की हमा करने की थीर हमें सब श्रधमी से शुट्ट करने की विश्वासयाय श्रीर धर्मी है। १०। की हम कहे कि हम ने पाप नहीं किया है तो उस की फूठा बनाते हैं शीर उस का बचन हम में नहीं है।

से वालका मै यह वाते तुम्हारे पाम लिखता हू जिस्ते तुम पाप न करो श्रीर यदि कोई पाप करे तो पिता के पाम हमारा एक महायक है श्रर्थात् धार्मिक योशु खीष्टु॥ र। श्रीर वही हमारे पापा के लिये प्रायश्चित है श्रीर केवल हमारे नहीं परन्तु सारे जगत के पापा के लिये भी॥

३। श्रीर इस लाग जो उस की श्राचाश्रों की पालन करें ती इसी से जानते कि उस की पहचानते हैं ॥ ४। जी कहता है मैं उसे पहचानता हूं श्रीर उस की श्राचाश्रों की नहीं पालन करता है से श्रीर उस की श्राचाश्रों की नहीं पालन करता है से श्रीर उस में सम्चाई नहीं है ॥ ४। परन्तु जी कीई उस के बचन की पालन करें उस में सममुख ईश्वर का प्रेम सिंह किया गया है . इस से इम जानते हैं कि इम उस में हैं ॥ ६। जी कहता है मैं उस में रहता हू उसे उचित है कि श्राप भी बैसा हो उसे जैसा बह चला ॥

9। हे भाइयों में तुम्हारे पास नई खाजा नहीं लिखता हू परन्तु पुरानी खाजा लो खारम से तुम्हारे पास घो . पुरानी खाजा टह वचन है जिसे तुम ने खारम से सुना ॥ ६। फिर में तुम्हारे पास नई खाजा लिखता हू खार यह तो उस में खार तुम में सत्य है क्योंकि खधकार बीता जाता है खार सच्चा खिखाला खभी चमकता है ॥ ९। जा कहता है में खांजयाल सभी चमकता है ॥ ९। जो कपने माई सो खब ले। खधकार में है ॥ १०। जो अपने माई का प्यार करता है सो डाज्याल में रहता है खार छात्र प्रार करता है से उज्ज्याल में स्वा करता है से उज्ज्याल में सहता है खार छात्र खाने मार्च से देर रखता है से खानता में कहा खानता में कहा

जाता दूकोकि श्रंधकार ने उस की श्रार्खि श्रंधी किर्दे है।

१२। हे बालको में तुम्हारे पास लिखता हू इंस लिये कि तुम्हारे पाप उस के नाम के कारस दमा किये गये हैं ॥ १३। हे पितरा में तुम्हारे पास लिखता हू इस लिये कि तुम उसे जो खादि से हैं जानते हो . हे जवाना में तुम्हारे पास लिखता हू इस लिये कि तुम ने उस दुष्ट पर जय किया है . हे लडको में तुम्हारे पास जिखता हू इस लिये कि तुम पिता की जानते हो ॥ १४। हे पितरी में ने तुम्हारे पास लिखा है इस लिये कि तुम उसे जो खादि से है जानते हो . हे जवाना में ने तुम्हारे पास लिखा है इस लिये कि तुम बलवना हो खीर ईस्टर का वचन तुम में रहता है खीर तुम ने उस दुष्ट पर जय किया है ॥

१५। न तो ससार से न संसार में की बस्तुओं से प्रांति रखें। यदि कोई संसार से प्रोंति रखता है तो पिता का प्रेम स्म में नहीं है। १६। क्यों कि का कुछ ससार में है अर्थात् शरीर का अभिलाप भीर नेत्रों का अभिलाप और जीविका का हमस्ड सा पिता की खोर से नहीं है परन्तु ससार की खोर से है। १९। खोर संसार खार सम का अभिलाप योता जाता है परन्तु जी ईश्वर की इच्छा पर चलता है सा सदा लें। ठहरता है।

१८। दे लढको यह पिक्रला समय है श्रीर वैसा तुम ने सुना कि खीट्रिक्सोधी श्राता है तैसे श्रव भी वहुत से खीट्रिक्सोधी हुए है जिस से हम जामते हैं कि पिक्रला समय है ॥ १९। वे हम में से निक्रल गये परन्तु हम में के नहीं घे क्योंकि जो वे हम में के होते ती हमारे सग्र रहते परन्तु वे निक्रल गये जिस्तों प्रगट होवें कि सब हम में के नहीं है ॥ २०। पर तुम्हारा तो उस परमणवित्र से श्राभिक हुआ है थीर तुम सब कुक जानते हो ॥ २१। में ने तुम्हारे पास इस लिये नहीं लिखा है कि तुम सत्य की नहीं जानते हो परन्तु इस लिये कि उसे जानते हा श्रीर कि कोई भूठ सत्य में से नहीं है ॥ २२। भूठा कीन है कीवल बह जो मुकरके कहता है कि योग्र

पिता से और पुत्र से मुक्तरता है। २३। जी कोई की देखा है न उस की जाना है। पुत्र से मुक्तरता है पिता भी उस का नहीं है . जा पुत्र को सान लेता है पिता भी उस का है॥

तुम मे रहे. की तुम ने आरंभ से सुना से यदि तुम में रहे तो तुम भा पुत्र में थार पिता में रहाता॥ २४। थ्रीर प्रतिचा जो उस ने हम से किई है यह है अर्थात् श्रनना जीवन ॥ २६ । यह वाते मै ने तुम्हारे पास तुम्हारे भरमानेदारी के विषय में लिखी है। २९। श्रीर तुम ने जी श्रिभियेक उस से पाया है से तुम में रहता है थ्रीर तुम्हें प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखावे परन्तु जैसा वही श्राभिपेक तुम्हे सब वाता के विषय में शिक्षा देता है ग्रीर सत्य है कीर भूठ नहीं है कीर जैसा उस ने तुम्दे सिखाया हैं तैसे तुम उस में रहे। ॥ २८। थ्रीर श्रव हे बालकी। चस में रहा कि जब वह प्रगट दीय तब हमें सादस हो श्रीर हम उस के श्राने पर उस के श्रामे से सिक्तित दीकी न जावे॥ २९। की तुम जानी कि वह धर्मी है तो जानते हा कि जो कोई धर्म का कार्य्य करता है से। उस से उत्पन्न दुश्रा है।

३ वेखा पिता ने हमें पर कैसा प्रेम किया है कि छम ईश्वर के सन्तान कहार्व . इस कारण ससार हमे नहीं पहचानता है क्योंकि उस की नहीं पहचाना॥२। ई प्यारी प्रगट हुआ कि इस क्या देशि परन्तु जानते हैं कि जी प्रगट दीय ती दम उस के समान दांगे क्योंकि उस

की है से खीष्ट नहीं है. यही खीष्टींबरोधी है की | करता है. तो कोई पाप करता है उस ने न उस

9। हे वालका कार्च तुम्हें न भरमावे . वैसा वह धर्मी है तैसा वह जो धर्म का कार्य करता २४। से जो कुछ तुम ने श्रारभ में सुना बद है धर्मी है।। ८। जो पाप करता है से ग्रेतान से है क्योंकि शैतान ग्रारभ से पाप करता है . ईंग्वर का पुत्र इसी लिये प्रगट हुआ कि ग्रैतान के कामी को लोप करे। ए। जो कार्द ईंग्वर से उत्पन्न दुग्रा है से पाप नहीं करता है क्योंकि उस का बोज वस में रहता है श्रीर वह पाप नहीं कर सकता है वयोक्ति ईग्वर से उत्पन्न हुन्ना दै॥ १०। इसी में ईक्टर के सन्तान क्रीर भैतान के सन्तान प्रगट दाते है. जो कोई धर्म का कार्य नही करता है सा र्दश्यर से नहीं से ग्रीर न वह जी ग्रापने भाई की प्यार नहीं करता है॥ ११। क्यों कि यही समाचार है जो तुम ने ग्रारभ से धुना कि इस एक दूसरे की प्यार करें॥ १२। ऐसा नही जैसा काइन उस दुष्ट से या थार श्रपने भाई का वध किया . श्रार उस की किस कारण यध किया . इस कारण कि उस के अपने कार्य्य बुरे घे परन्तु उस के भाई के कार्य धर्म्म के घे ॥ १३ । हे मेरे भाइया यदि संसार तुम में वैर करता है तो श्रवभा मत करे।॥

१४। इम लोग जानते हैं कि इम मृत्यु से पार देकि जीवन में पहुंचे हैं ब्योंकि भाइयों की प्यार करते है . जा भाई की प्यार नहीं करता है सा मृत्यु मे रहता है ॥ १५। जो कोई अपने माई से धेर रखता क्षमी इस ईश्वर के सन्तान है कीर श्रव ली यह नहीं है सा मनुष्यद्याती है श्रीर तुम जानते हो कि किसी मनुष्यघाती मे श्रनन्त जीवन नहीं रहता है ॥ १६। इम इसी में प्रेम की समभते है कि उस ने हमारे को जैसा यह है तैसा देखेगे ॥ ३। ग्रीर को कोई लिये अपना प्राया दिया ग्रीर एमे उचित है कि भाइयों वस पर यह प्राशा रखता है से। वैसा वह पवित्र के लिये प्राक देवे ॥ १९ । परन्तु जिस किसी के है तैसा ही अपने की पवित्र करता है। ४। जी पास ससार की जीविका ही जी वह अपने भाई की कोई पाप करता है से व्यवस्थालधन भी करता है देखे कि उसे प्रयोजन है खेार उस से ग्रपना ग्रन्त:-श्रीर पाप तो व्यवस्थालघन है॥ ५। श्रीर तुम वारण कठार करे ता उस में क्योंकर ईश्वर का प्रेम बानते हैं। कि यह तो इस लिये प्रगट हुआ कि रहता है।। १≍। है मेरे बालको इस बात से अध्या इमारे पापों को उठा लेबे थार उस में पाप नहीं जीम से नहीं परन्तु करणी से थीर सञ्चाई से प्रेम है। है। की कोई उस में रहता है से। पाप नहीं करे। १९ । स्त्रीर इसों में इस जानते हैं कि इस थीर घट उस में थीर इसी से इस जानते हैं कि घट दूसरे की प्यार करें॥ एमों में रहता है खर्थात् उस 'प्रातमा से जो उस ने इसे दिया है।

कि हे ईप्र्यर की थीर से दें कि नहीं क्योंकि यहत मूठे भविष्यद्वक्ता जात में निकल ग्राये है। २। इसी से तुम ईरवर का खात्मा परचानते हो . हर एक खात्मा ला मान लेता है कि यीशु कीष्ट शरीर म थाया है ईरवर की ग्रीर से है। ३। श्रीर बी यात्मा नहीं मान लेता है कि योशु क्रोप्ट शरीर में ब्राया है ईश्वर की खार में नहीं है बीर यही ता योष्ट्रीयरोधी का ग्रात्मा है निष्ठे तुम ने धुना है कि ब्राता है स्रोर ब्रव भी वह जात में है। है। वालको तुम तो ईश्वर के ही थीर तुम ने उन पर जय किया दे क्योंकि जा तुम में है सा उस से जा संसार में है बड़ा है। ५। वे तो ससार के है इस कारय वे ससार की वाते वालते है खार ससार उन की सुनता है। ६। इस तो ईप्रवर के है. जा ईंग्वर की जानता है सी हमारी सुनता है, जी ईश्वर का नहीं है सा दमारी नती सुनता . इस से इम सञ्चार्च का श्रात्मा श्रीर भाति का जात्मा परचानते है ॥

सञ्चाई के दे और उस के आगे शपने अपने मन को 9 । दे प्यारे। दम एक दूसरे की प्यार करें क्यों-समभावरों ॥ २०। प्रोक्ति की इसारा सन इस देग्य कि प्रेम ईश्वर से है थ्रीर की फोई प्रेस करता है देवे तो जानते है कि ईप्जर हमारे मन से बड़ा है से। ईश्वर से उत्पन्न हुया है श्रीर ईश्वर की जानता थीर मय कुरु जानता दै॥ २१। दे प्यारी ना दि॥ ८। ना प्रेम नहीं करता दै उस ने ईप्यर की श्मारा मन इमं दोप न देवे तो इमे ईश्वर के नही जाना क्योंकि ईश्वर प्रेम है॥ ए। इसी म सन्मुख माहर है ॥ २२ । खीर दम जो कुछ मागते ईश्वर का प्रेम दमारी खोर प्रगट हुया कि ईश्वर ने है उम से पाते हैं क्यों कि उस की स्राचास्रों की स्रापने एक्जीते पुत्र की जगत में भेजा है जिस्ते पालन जरते है थीर वे ही काम करते है जिन से इस लाग उस के द्वारा से जीवे॥ १०। इसी मे प्रेम यह प्रमन्न होता है। २३। श्रीर उस की खाज़ा यह है यह नहीं कि हम ने ईखर की प्यार किया है कि हम उस के पुत्र योशु स्त्रीष्ट के नाम पर विश्वास परन्तु यह कि उस ने इसे प्यार किया और श्रपने करें थीर जैसा उस ने एमे थाजा दिई वैसा एक पुत्र की एमारे पापी के लिये प्रायरिचल दीने की ट्टमरे कें। प्यार करें ॥ रे8। श्रीर जे। उस की भेज दिया ॥ ११। दे प्यारे। यदि ईश्वर ने इस रीति याचाया की पालन करता है से उस में रहता है से एसे प्यार किया तो हचित है कि इस भी एक

१२। किसी ने ईश्वर की कभी नही देखा है. ना इम एक दूसरे की प्यार करें तो ईप्तर इम र्म रहता है श्रीर उस का प्रेम इस में सिद्ध किया 8. है प्यारे। हर एक प्रात्मा का विज्वास हुआ है ॥ १३। इसी से हम जानते हैं कि हम उस मत करे। परन्तु प्रात्मार्थों के। परका में रहते हैं बीर वह हम में कि उस ने स्वपने स्वात्मा में रक्ते है बीर वह इस में कि उस ने खपने खात्सा में से दमें दिया है। १४। श्रीर हम ने देखा है र्थ्यार मामी देते हैं कि पिता ने पुत्र को भेजा है कि जगत का त्राणकर्ता द्वाये॥ १५ । जा कार्ड मान लेता है कि योशु ईश्वर का पुत्र है ईश्वर उस में रदता है थीर यह ईक्टर में ॥ १६। थीर हमारी श्रीर जी ईश्वर का प्रेम है उस की इस ने जान लिया है ग्रीर उस की प्रतीति किई है . ईप्रवर प्रेम दे श्रीर ने। प्रेम में रहता है से। ईश्वर में रहता है ग्रीर इंग्रवर उस से॥ ९९। इसी में प्रेम इसी से सिंह किया गया है जिन्ते हमें विचार के दिन से साइस देखि कि तीसा वह दै दम भी इस ससार में वैषे ही है। १८। प्रेम में भय नहीं है परन्तु पूरा वेम भय की बाहर निकालता है क्योंकि जहा भय तहादड है. जो भय करता है सा प्रेम में सिह नदी हुया है।। १९। एम उस की प्यार करते हैं क्षांकि पहिले उस ने हमें प्यार किया ॥ २०। यदि कोई कहें में ईश्वर की प्यार करता हू थीर ग्रपने भाई से वैर रखे ती क्रुठा है खोकि जी ग्रपने भाई

थ्रीर उस से यह स्राचा इमें मिली है कि की ईश्वर की प्यार करता है से अपने भाई की भी प्यार करे॥

प् जी कोई विश्वास करता है कि योशु को है से खोष्ट है वह ईश्वर से प्यार करता है से। उसे भी प्यार करता है जो उस से उत्पन्न हुन्या है॥ २। इस से इस जानते हैं कि जब इम ईरखर की प्यार करते है श्रीर उस की ष्पाज्ञाश्रो को पालन करते है तब ईश्वर के सन्ताने। को प्यार करते है॥ ३। ख्यों कि ईश्वर का प्रेम यह है कि इस उस की स्नाचास्रों की पालन करे थ्रीर उस की खाद्मार भारी नहीं है। 🞖 । क्यों कि को कुछ ईश्वर से उत्पन्न हुन्ना है से। ससार पर कय करता है ग्रीर वह जय जिस ने ससार पर जय पाया है यह है स्रर्थात् हमारा विष्टास ॥ ५ । ससार पर जय करनेहारा कीन है क्षेत्रल वह जी विश्वास करता है कि योशु ईश्वर का पुत्र है॥

६। जो जल श्रीर लेष्ट्र के द्वारा से प्राया से यह है अर्थात् योशु खोष्टु . यह क्षेत्रल जल से नही परन्तु जल से श्रीर लोहू से आया . श्रीर श्रात्मा है जा साची देता है क्योंकि स्नात्मा सत्य है॥ ९। वयोकि तीन है जी [स्वर्गमे साही देते है पिता थीर बचन थ्रीर पवित्र श्रात्मा थ्रीर ये तोना एक हैं ॥ ८ । थ्रीर तीन है जा पृष्यियी पर] साकी देते है आत्मा श्रीर जल श्रीर लोहू श्रीर तोना एक मे मिलते हैं ॥ ए। जो इस मनुष्या की साची की। है. जो ईश्वर का विश्वास नहीं करता है उस की मूरता से वचाग्री। ग्रामीन ॥

को जिसे देखा है प्यारं नहीं करता है से ईश्वर को | भूठा बनाया है को कि ससी पर विश्वास नहीं जिसे नहीं देखा है क्योकर प्यार कर सकता है ॥ २१। किया है जो ईश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दिई है। १९। श्रीर साली यह है कि ईश्वर ने हमे श्रनना जीवन दिया है ग्रीर यह जीवन उस के पुत्र मे है। १२। पुत्र जिस का है उस की जीवन हैं. र्डग्दर का पुत्र जिस का नहीं है उस क्री जीयन नहीं है। १३। यह बाते में ने तुम्हारे पास का ईश्वर के उत्पन्न हुया है श्रीर ने। कोई उत्पन्न करनेहारे के। पुत्र के नाम पर विद्वास करते है। इस लिये लिखी है कि तुम जाना कि तुम की श्रनन जीवन है श्रीर जिन्ते तुम ईश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास रखेा॥

१४। थ्रीर की साहस एम की उस के यहां दीता है से यह है कि जो इस सोग उस की इच्छा के श्रनुसार कुछ मार्ग तो वह इमारी बुनता है। १५। ग्रीर जो इम जानते हैं कि जो कुछ इम मार्गे यह दमारी बुनता है तो जानते है कि मौगी हुई बस्तु जा नम ने उम से मांगी दे एम मिली हैं। १६। यदि कोई अपने भाई की ऐसा पाप करते देखें जी मृत्युजनक पाप नहीं है ता वह विन्ती करेगा श्रीर ना पाप मृत्युजनक नहीं है ऐसा पाप करनेहारा के लिये यह उसे जोयन देशा . मृत्युजनक पाप भी दोता दै उस के विषय में मै नहीं कदता दू कि वह मारो ॥ १७ । सब ग्रधर्मा पाप दै ग्रीर रेसा पाप भी हैं जो मृत्युजनक नही है।

१ - । इस जानते है कि जो कोई ईप्रवर से उत्पन्न दुश्रा है सा पाप नहीं करता है परन्तु जा ईश्वर से उत्पन्न दुया से अपने तई बचा रस्ता है थीर यह दुष्ट उसे नहीं कूता है॥ १९। इस जानते है कि इम इंग्र्वर से है ग्रींग सारा ससार उस दुष्ट के वश में पड़ा है॥ २०। ग्रीर हम जानते हैं कि ग्रहण करते है तो ईंग्वर की साक्षी उस से वही ईंग्वर का पुत्र खाया है थ्रीर इस बुद्धि दिई है कि है क्योंकि यह ईश्वर की साची है जो उस ने अपने इस सम्चे की पहचाने थीर इस उस सम्चे में उस की पुत्र को विषय में दिई है। १०। जो ईप्रवर के पुत्र पुत्र योगु खोष्ट में रहते हैं. यह तो सच्चा ईप्रवर यर विश्वास करता है से अपने ही में साकी रखता ग्रीर अनगत जीवन है। २१। दे वालकी अपने तर्द

## योहन प्रेरित की दूसरी पत्री।

प्राचीन पुरुष चुनी हुई सुरिया की थीर इस के लड़कों की जिन्हें में शत्तार्ड में प्यार करता हूं ॥ २ । ग्रार केवल में नहीं परन्तु सव लाग भी लो सञ्चाई की जानते है उस सञ्चाई के कारण प्यार करते है जो हमों में रहती है थीर इमारे साथ यदा ली रहेती ॥ ३ । त्रानुग्रद्द स्त्री दया थी। शांति ईप्र्य पिता की ग्रार से थीर पिता के पुत्र प्रभु घीण प्रीष्ट की फीर से सच्चाई थीर प्रेम के द्वारा थ्राप सागीं के सग दीय ॥

४। में ने यदुत खानन्द किया कि स्नाप के लहकों में से में ने कितनां की हीसे हम ने पिता से श्रान्ता पार्ड तैसे ही महार्ड पर चलते हुए पाया है। y । श्रीर श्रव हे कुरिया में जैसा नई श्राचा लिखता एका तैसा नहीं परना जा काचा एमें कारम से मिली उसी का श्राप के पास लियता हुआ श्राप से बिन्ती करता हूं कि इम् ग्क टूमरे की प्यार करें॥ ई। थीर प्यार यही है कि एम उस की याचाओं के यानन्द पूरा हाय॥ १३। याप की चुनी हुई वहिन यनुमार चलें. यही याचा है हैंसी तुम ने यारभ से के लडकों का ग्राप से नमस्कार। ग्रामीन॥

मुनी जिस्ते सुम उस पर चला॥ ९। क्योंकि बहुत भरमानेदारे जगत में आये दे जो नहीं मान लेते दें कि योश खोष्ट शरीर में श्राया . यह भरमानेहारा थीर क्षोष्ट्रांबराधी है ॥ ८ । स्त्रपने विषय में चैक्सर रिद्ये कि की कर्म इस ने किये उन्दे न खोबे परन्तु पूरा फल पाव ॥ ९ । जो कोई स्रपराधी होता है श्रीर खीष्ट्र की शिक्षा में नही रहता है ईश्वर उस का नदीं है. की स्त्रीष्ट्र की जिसा में रहता है पिता थीर पुत्र दोनी उसी के दे॥ १०। यदि कोई ग्राप लोगों के पास श्राक यह शिवा नही लाता है तो उसे घर में ग्रुद्धण न की जिएे छै।र उस से कल्याण छाय न क्रांडिये ॥ ११ । क्योंकि कें। उस से कल्याण दे।य कदता है सा उस की खुरे कर्मी में भागी दोता है।

१२। मुक्ते बहुत कुछ ग्राप लोगों के पास लिखना है पर मुक्ते कागल थ्रा स्थित हो द्वारा लिखने की इच्छा न घी परन्तु थाणा है कि मै थाप लोगों के पाम याक थार सन्मुख दोको वात कर जिन्ही दमारा

#### ये।हन प्रेरित की तीसरी पत्री।

नञ्चार्द में प्यार करता हू॥

प्राचीन पुरुष प्यारे गायस की जिसे में भाई लोग जो खाये छीर खाप की सम्चाई की जैसे श्राप सञ्चार्च पर चलते है साची दिई तो मै ने बहुत रे। दे प्यारे मेरी प्रार्थना है कि जैसे आप का | श्रानन्द किया ॥ ४। मुक्ते इस से बढ़ा कोई ग्रानन्द प्राक्त कुणल चेम से रप्टता है तैसे मय यातों में श्राप निशी है कि मै सुनू कि मेरे लडके मचाई पर चलते क्राल क्षेत्र से रहे थे। भले चरो हा ॥ ३ । क्षोंकि है। ५ । हे प्यारे श्राप भाइयों के लिये श्रीर रीति से करते हैं॥ ६। इन्हा ने मगडली के आगे थाप के प्रेम की साची दिई. की थाप ईश्वर की योग्य व्यवहार करके उन्हे श्रागे पहुंचावे ता भला करेंगे ॥ ९ । वर्षेकि वे उस के नाम पर निकले दे ग्रीर देवपूजको से कुछ नहीं लेते है। द। इस लिये हमें सचित है कि ऐसा की गुष्ट्या करें जिस्ते इस सञ्चाई के लिये सहकामी हा सावें ॥

ए। मे ने मगडली के पास लिखा परन्तु दिया-त्रिफी जा उन से प्रधान होने की इच्छा रखता है इसे ग्रहण नहीं करता है। १०। इस कारण में को श्राक तो उस के कर्मी को को यह करता है बकता है ग्रीर इन पर सन्ते। प्र न करके बह ग्राप से नमस्कार . नाम से से मित्रों से नमस्कार किंद्रिये॥

स्रितिधियों के लिये जो जुक करते हैं से। विश्वासी की | ही भाइयों की ग्रहण नहीं करता है स्रीर उन्हें जी ग्रहण किया चाइते हैं वर्जता है ग्रीर मक्डली में से निकालता है॥ ११। हे प्यारे धुराई के नहीं परन्तु भलाई के अनुगामी हूजिये. जो भला करता है से ईश्वर से है परन्तु भी वुरा करता है उस ने ईश्वर की नहीं देखा है ॥ १२। दीमीविय के लिये सव लेगो। ने थ्रीर सञ्चाई ने आप ही साधी दिई है धरन इम भी साधी देते हैं ख्रीर खाप लाग जानते हैं कि हमारी साद्ती सत्य है।

१३ । मुक्ते ब्रहुत कुछ लिखना या पर में स्नाप के पांच चियाची थेंगर कलम के द्वारा लिखने नदीं चाप्तता हू॥ १४ । परन्तु मुभे श्राणा है कि श्रीष्र श्राप की देखूं तब इस सन्मुख होके बात करेंगे॥ स्मरण कराजगा कि बुरी बातों से इमारे विरुद्ध १५। श्राप का कल्याण द्वीय मित्र लेगों का श्राप

# यिह्दा की पन्नी।

श्चिह्नदा को योशु खीष्ट का दास थ्रीर याकूब का भाई है खुलाये हुए लोगों की ना क्ष्या पिता में पवित्र किये हुए ग्रीर यीशु खीष्ट को लिये रक्षा किये हुए हैं।। २। सुम्हें बहुत बहुत दया थी। शांति थी। प्रेस पहुंचे॥

रे। हे प्यारी में साधारण त्राण के विषय में तुम्हारे पास लिखने का सब प्रकार का यह जो करने चता तो मुभी खटाक्य हुन्ना कि तुम्हारे पास जिस्की उस विष्यास के सिये जा पवित्र सागी का एक ही वेर सापा गया साइस्करने का उपदेश कर्य ॥ 🞖 । क्योंकि कितने मनुष्यं की पूर्व्वकाल से इस दयह की याग्य लिखे गये चे लिपके घुस थाये है जी भक्ति-हीन है श्रीर दमारे ईप्रवर के श्रनुग्रह की लुचयन

की ग्रीर फेर देते है ग्रीर श्रद्धैत स्वामी ईश्वर श्रीर दसारे प्रभु योशु खीष्ट से मुकर जाते हैं॥

५। पर यद्यीप सुम ने इस की एक घेर जाना था तै।भी मै तुम्हें समरण करवाने चाहता हू कि प्रभु ने लोगों की मिसर देश से बचाके फिर जिन्हीं ने विश्वास न किया उन्हें नाश किया ॥ ई । उन दूतों की भी जिन्हों ने श्रपने प्रथम पद की न रखा परन्तु अपने निज निवास की क्रीड़ दिया उस ने उस बडे दिन के विचार के लिये ग्रंधकार में सदा के वंधनों से रखा है॥ ७। जैसे सदोस ख्रीर ख्रमोरा स्रीर चन के आस पास के नगर इन्हों की सी रीति पर व्यभिचार करके थै।र पराये शरीर के पीके जाके द्रष्टान्त ठहराये गये हैं कि अनन्त आग का दर्ग्ड भागते है ॥ ८। तीभी उसी रीति से ये लोग भी स्वप्रदर्शी

द्या ग्रारीर की अग्रुह करते है खीर प्रभुता की तुच्छ ठ छरावे ॥ १६ । ये ती कुड़कुडानेहारे अपने भाग्य के जानते है थार महत पदा को निन्दा करते है। ए। परन्तु प्रधान दूत मीखायेल जव गैतान से मूसा के देह को विषय में वाद विवाद करता था तव उस पर निन्दासमुक्त विचार करने का साइस न किया परन्तु कहा परमेश्वर तुभे डांटे॥ १०। पर ये लेगा जिन जिन यातों की नही जानते है उन की निन्दा ऋरते हैं परन्तु जिन जिन वातों का खनैतन्य पशुखों की नाई स्थमाय ही से यूमते हैं उन में भ्रष्ट है।ते दे॥ ११। उन पर सन्ताप कि व काइन के मार्ग पर चले है श्रीर मज़ूरी की लिये वलाम की भूल मे कल गये हैं थ्रीर कोरद के विवाद में नाथ हुए हैं॥ १२। सुम्हारे प्रेम के भोजीं में ये लोग समुद्र में किये हुंग पर्ट्यत सरीखे है कि वे तुम्हारे संग्रा निर्भय जेवते इर श्रपने तर्ड पालते है वे निर्वल मेघ हैं ना वयारी से इधर उधर उड़ाये जाते हैं पतमाड़ को निरफल पेड को दो दो घेर मरे है ग्रीर उखाड़े गये है। ९३। समुद्र की प्रचंड लद्दरे जी अपनी लज्जा का फेन निकालती हैं भरमते हुए तारे जिन के लिए सदा का घोर श्रन्धकार रखा गया है॥ १४। श्रीर हनेक ने भी जा प्रादम से सातवां या दन्दों का भविष्यद्वाक्य कहा कि देखा परमेश्वर श्रपने सहसा पवित्रा के बीच में खाया॥ १५ । कि सभा का विचार करे खीर उन में की सब मात्तिहीन लोगों की उन के सब अमित के कर्मी के विषय में जो उन्हों ने भक्तिहीन दीक्षे किये है थीर उन सब कठीर वातीं के विषय में जो रेक्बर्य थीर महिमा थी पराक्रम थीर खिकार सभी भक्तितीन पापियों ने उस के विस्त कही हैं दोषी श्रीर सर्व्वदा हों भी होते। श्रामीन ॥

द्मनेद्दारे थ्रार श्रापने श्राभिलाया को श्रनुसार चलने-हारे हैं श्रीर **उन का मुंह गलफटाकी की वा**तें बालता है और वे लाभ के निमित्त मुद्द देखी बड़ाई किया करते हैं॥

१७। पर हे प्यारी सुम उन वातीं की समरण करो जो इसारे प्रसु योशु खीष्ट के प्रेरितों ने यागे से कड़ी है॥ १८ । कि वे तुम से ब्रोले कि पिछले समय में निन्दंक लीश देशों जो खपने खर्माक्त की श्रीभलापें के श्रनुसार चूलेंगे ॥ १९ । ये तो वे दे नो श्रपने तर्द श्रलग करते है शारीरिक लोग जिन्हें ष्यात्मा नहीं है ॥

२०। परन्तु हे प्यारी तुम लीग श्रपने श्रांत पवित्र विष्वास के द्वारा श्रपने तर्द सुधारते द्वर पवित्र स्रात्मा की सदायता से प्रार्थना करते दुर ॥ २९। श्रपने की ईश्वर के प्रेम में रखी थार श्रनन जीवन की लिये इमारे प्रभु योशु खीष्ट की दया की स्रास देखे। । २२ । धीर भेद करते हुए कितना पर ता दया करे। ॥ २३। पर कितनों की खारा में से छीनके उस वस्त्र से भी जो शरीर से कलकी किया गया है घिन्न करके हरते हुए वचाग्री ॥

२४ । जेा तुम्दें ठोकर से बचाये दृश रख सकता है थै।र अपनी महिमा के चन्मुख ब्राह्मलाद सहित निर्दीप खडा कर सकता है। २५। उस की स्रार्थात् स्रद्वेत द्विमान ईश्वर हमारे त्रासकर्ता की

#### योहन का प्रकाशित वाक्य।

१ यी भु क्षीष्ट का प्रकाशित वावय जा कि ईच्छर ने उसे दिया कि वदश्रपने दासे। क्षेत्र वह वाते जिन का श्रीघ्र पूरा देग्ना श्रवण्य है दिखाने थीर उस ने श्रपुने दृत की दाय भेजकी उसे खपने दास योद्दन की वतायाँ ॥ २। जिस ने ईण्वर के यचन थीर यीश खीष्ट की साची पर सर्थात जी क्छ उस ने देखा उस पर साक्षी दिई॥ ३। जी इस भविष्यद्वाक्य की वार्त पठता है थ्रीर के। सुनते थ्रीर इस में की लिखी हुई वातों का पालन करते हैं से। धन्य व्योक्ति समय निकट है॥

🞖 । योष्टन श्राशिया में की सात मंडलिया की . पराक्रम सदा सर्व्यदा रहे. श्रामीन ॥ ९। देखी वह मेघों पर श्राता है श्रीर इर एक श्राख उसे देखेगी हां जिन्हों ने उसे वेधा वे भी उमे देखेंगे ग्रीर पृधिवी के सब कुल उस के लिये काती पीटेंगे . गेमा होय खामीन ॥ <sup>८</sup>। परमेश्वर ईश्वर वह की है श्रीर की था धैार जा खानेवाला है जा सर्व्वक्राक्तिमान है कहता है मैं नी प्रसक्ता थ्रीर योगिमा। स्राटि थ्रीर ग्रन्त हू॥

 मैं योद्यन जो तुम्हारा भाई थ्रीर योशु खीष्ठ के क्रोश भीर राज्य थार धीरन में समागी हूँ ईश्वर

यव्य यद कहते सुना॥ ११। कि मे ही ग्रालका ग्रीर श्रोमिमा पहिला थार पिछला हू थ्रीर जा तू देखता है डसे पत्र में लिख ग्रीर ग्रागिया में की सात महलियों के पास भेव श्रर्थात् इफिस की श्रीर स्मृशी की श्रीर पर्गाम की श्रीर शुस्रातीरा की श्रीर फिलादिलफिया ग्रीर लाखोदिकेया की ॥

१२। श्रीर जिस शब्द ने मेरे मा वार्त किई उसे देखने की में पीक्ने फिरा श्रीर पीक्ने फिरकी में ने सात सोने की दीवट देखी॥ १३। थ्रीर उन सात दीयटों के वीच में मनुष्य के पुत्र के समान एक पुरुष को देखा की पांची तक का यस्त्र पहिने श्रीर काती अनुग्रुष्ट श्रीर श्राति उस में क्षे। है श्रीर जे। श्रा श्रीर पर मनत्ता पटुका वांधे हुण था॥ १४। उम के जो श्रामेवाला है श्रीर सात श्रात्माश्री से जो उम सिर श्रीर वाल प्रवेत जन के ऐसे श्रीर पाले के ऐसे के सिद्दासन के थारो हैं। ५ । थ्रीर योशु स्त्रीष्ट्र से उज्जन हैं थ्रीर उम के नेत्र थ्रारन की ज्ञाला की नाई तुम्हें मिले . विश्वासयोग्य साधी थ्रीर मृतकों में में है ॥ १५ । थ्रीर उस के पाव उत्तम पीतल के समान पांचलाठा थ्रीर पृष्टिवी के राजायों का श्रध्यज्ञ वही भट्टी में दहकाये दुए से है थ्रीर उस का शब्द बहुत है॥ ६। जिस ने हमें प्यार कर अपने लोहू में हमारे जल को शब्द की नाई है॥ १६। ग्रीर वह अपने पापा की थी डाला ग्रीर हमें अपने पिता ईश्वर दिने हाथ में सात तारे लिये हुए हैं ग्रीर उस के यहां राजा ग्रीर याजक बनाया उसी की महिमा ग्री मुख से चेखा दे।धारा खड्ग निकलता है ग्रीर उस का मुद्द ऐसा है जैसा सूर्य श्रापने पराक्रम में चमकता है। १९। थ्रीर जब में ने उमें देखा तब मृतक की नाई उस के पांछीं पास शिर पद्धा थीर उस ने श्रपना दिछना द्वाथ मुक्त पर रखके मुक्त से कदा मत हर में ही पहिला थ्रीर पिछला ग्रीर जीवता हू॥ १८। थै।र में मूखा था थ्रीर देख में सदा सर्व्यदा जीवता टूं . श्रामीन . श्रीर मृत्यु श्रीर परलाक की कुंजियां मेरे पास हैं॥ १९ । इस लिये जी कुछ तू ने देखा है थ्रीर के। कुछ होता है थ्रीर के। कुछ इस के पीछे के अचन के कारक भार यीशु स्त्रीष्ट की साधी के कारक दीनेवाला है सो लिख ॥ २०। श्रर्थात् सात तारी पत्मा नाम टापू में था। १०। में प्रमु के दिन का भेद जा तू ने मेरे दक्षिने छाथ में देखे थीर छ भारमा में था थार अपने पीके तुरही का सा बढ़ा सात साने की दीवटे . सात तारे साता महालियां

कम इर्द है ते। यह उस की सात दिन हों बन्द देखे बीर यदि बह चाम में फैल गई हो तो बह चस मनुष्य के। अशृह्व ठइरार, 'चस की कीठ की व्याधि है। २८। पर यदि वह फूर्ल चाम मे न फैला अपने स्थान ही पर छना है। खीर उस की का दाग है।

ये ग्राहिरी नहीं है थैं।र उस में काले काले व्याल नहीं दे तो यह सेंदुएं के व्याधिमान की सात दिन ली वन्द कर रखें। ३२। श्रीर सातवे दिन याजक व्याधि की देखे तब यदि वह चेंद्रुआ फैलान दो चीर उस से भूरे भूरे बाल न ही बीर रेंह्यां चाम से ग्राहिरा न देख पहे, ३३। तो यह मनुष्य मूहा ती जार पर जहां सेंहुआं हो वहां न सूड़ा जार बीर याजक उस सेंड्र्यंत्राले की बीर भी सात दिन लों बन्द कर रखें॥ ३८। श्रीर सातवे दिन याजक र्यंषुरं क्री देखे श्रीर यदि वह सेहुश्रां चाम मे फैला न हो थीर चाम से ग्राहिरान देख पड़े ती याजक उस मनुष्य की शृह ठहरार खीर बह खपने वस्त्र धोको शुद्ध ठहरे॥ ३५। श्रीर यदि उस को शुद्ध ठद्यने के, पोक्रे चेंद्रुक्षां चाम में कुछ भी फैले, इद । ता यालक उस की देखे श्रीर यदि वह चाम से फैला ची तो याजक, यह भूरे बाल न हूं के बह सनुष्य प्रशुद्ध है ॥ अध । पर यदि उस की दृष्टि में वह चेंहुआं क्षेत्रे का तैसां बना हो थीर उस में काले गया है थ्रीर घट मनुष्यं शुद्ध है से याजक उस की। ग्युड दी ठद्दराए ॥

इद। किर यदि किसी पुरुष वा स्त्री के चाम में कर रखे ॥ २० । धीर सातवि दिन याजक सम की उजले फूल दीं, ३९ । तो याजक देखे चीर यदि सम के चाम में वे पूल कम रजले हों तो वह जाने कि उस की चाम में निकली हुई चाई ही हुई है यह मनुष्य ग्रह ठहरेगा

No i फिर जिस के सिर के बाल आह गाये हैं। तेर खमक कम दुई हो तो यह जलने की यूजन है याजक जानना कि यह खन्दुला ते। है पर शुद्ध ही है ॥ एस मनुष्य की शुद्ध ठहरार क्यों कि ें उस में जलने शि। श्रीर जिस के सिर के आगे के व्याल काड गये दीं ता यह माथे का चन्द्रला ता है पर शुद्ध ही ३९। फिर यदि किसी पुरुष वा स्त्री के सिर पर है ॥ ४२। पर यदि चन्दुले सिर वा चन्दुले माधे वा प्याप की डाक़ी में व्याधि हो, ३०। तो याजक पर लाली लिये हुए उजली व्याधि दे। तो जानना ध्याधि को देखे थार यदि ब्रह चाम से गहिरी देख कि बह चर के चन्दुले सिर वा चर्दुले माचे पर पड़े थीर उस में भूरे भूरे पतले बाल हों तो याजक निकला हुआ के कि है ॥ ४३ । से याजक उस की उस मनुष्य की अशुट्ट ठहराए वह व्यापि सेंदुर्धा देखे बीर यदि व्याधि की सूजन उस के छन्दुसे सिर क्राचात् सिर वा डाढ़ी का क्षेति है। ३१। थ्रीर वा चन्दुले माचे पर रेसी लाली लिये हुए उसली यदि याजक में हुए की व्याधि की देखे कि वह चाम हो जैसा चाम के कीठ में हीता है, 88 । ती यह कोकी थीर अग्रुह है से याजक उस की यायाय अगूह ठदराएं उस के सिर की व्याधि हैं।

84 । थार जिस में वह व्याधि देा उस की की के वस्त्र फटे थार सिर के वाल विकार रहें थार वह खपने कपरवाले हैं।ठ की कांपे हुए खशुद्ध सशुद्ध यों पुकारा करे॥ 84 । जिसने दिन ली बह ध्याधि चर्म रहे चतने दिन लें। वह की खशुह रहेगा इस लिये अशुद्ध ठहरा भी रहे से। वह अकेला रहा करे उस के रहने का स्थान कावनी से वाहर हो ॥

४७। फिर जिस अस्त्र में क्लोऊ की ज्याधि हो चाडे बद बस्त कन का दे। चादे सनी का, 8८। बह व्याधि चाडे उस सनी वा कन के वस्त्र के ताने में हो चाहे बाने में द्या वह व्याधि चमहे में द्या चमडे की बनी हुई किसी वन्तु में हो, 80 । यदि वह व्याधि किसी वस्त्र की चाहे ताने में चाहे बाने में वा चमडे में वा चमडे की किसी वस्तु में इसी सी वा लाल सी हा तो जानना कि वह की कि की व्याधि है श्रीर वह याजक की दिखाई जार ॥ ५०। काले बान जमे हो तो क्षष्ट जाने कि मेहुआं चगा हो ग्रीर याजक व्याधि की देखे थै।र व्याधिवाली वस्तु का सात दिन बन्द कर रक्खे॥ ५१। श्रीर सातर्वे दिन अष्ट उस व्याधि को देखे कींर यदि वह वस्त महलो हैं॥

धीरज रखता है थीर मेरे नाम के कारण परिश्रम किया है श्रीर नहीं चक गया है ॥ ४। परना मेरे मन में सेरी ग्रीर यह है कि तूने ग्रापना पहिला ग्रेम के। इ. दिया है ॥ ५ । सार्वत कर कि तूकदां से तिरा है कार पश्चाताप कर कार पहिले कार्थी का कर नहीं ता में शोध्र तेरे पास क्षाता हू कीर के। तू पण्चाताप न करे तो म तेरी दीघट की उस के म्यान सं । टा देजगा ॥ ई। पर तुके दतना ती है कि तू निकालाविया के कर्मी से विद्न करता है जिन से में भी धिन्न करता हू॥ 9। जिस का कान है। है। से मुनं कि क्षात्मा महिल्यों में बया कहता है। को जय करे उस को मै जीवन के घृष में से जी इंग्यर के स्वर्गलाक में है खाने का देवगा ॥

८। श्रीर स्मुर्गा में की ज़ड़ती के दूत की पास लिख . जी परिस्ता श्रीर पिछला है जी मुख्रा घा क्रार जी गया का यही कहता है। ए। मै तेरे काळी का श्रीर क्रेश का श्रीर दरिद्रता का जानता हू तीभी तूधनी है कीर का लेगा अपने तई विदूर्वी कहते है ग्रीर नहीं है परन्तु शैतान की सभा है उन की निन्दा का जानता हू॥ १०। जी दुख तू भागेगा उस से कुछ मत हर देख ग्रेतान तुम मे से कितना को वन्दीगृद में डालेगा कि तुम्हारी परीका किई जाय थार तुन्दे दस दिन का क्रेश होगा . तू मृत्यु सा विश्वासयास्य रह श्रीर में तुमें जीवन का मुक्रुट

के दूत है थीर सात दीवट जी तू ने देखी साता | श्रात्मा मुडलियों से बया कहता है . जी जय करे

दूसरी मृत्यु से उस की खुक द्यान नहीं द्वागी।।
१२। ग्रीर प्रशाम में की महली के दूत के पास दियः को सहतो के दूत के पास लिख . जिस पास खड्डा है को दोधारा ग्रीर चेखा है लिख . जो सतो तारे अपने से यही कहता है ॥ १३ । में तरे कार्यों को जानता दिश्न द्वाच में धरे रहता है जो साता साने की हू और तू कहा वास करता है अर्थात् बहा शैतान हीयटों की बीच में फिरता है से यही कहता है। का सिरासन है ख़ौर तू मेरे नाम का धरे रहता है र । में तेरे कार्ळी की खीर तेरे परिषम की खीर बिश्वास से उन दिना में भी नहीं मुकर सेरे धीरज की जानता हू फ्रीर यह कि तू बुरे लोगी। गया जिन से अन्तिपा मेरा विश्वासये। य साची पा की नहीं सह सकता है थार जा लोग अपने तर्द जो तुम्हों में जहां शैतान बास करता है तहा घात मेरित कदते दि पर नहीं दे उन्हें तू ने परखा थार किया गया ॥ १४ । परन्तु मेरे मन में तेरी खोर आक वन्द भूठे पाया ॥ ३ । थीर तू न सह लिया ग्रीर घोडी सी वात है कि वहा तेरे पास कितने है जी यलाम की शिक्षा की, धारण करते है जिस ने वालाक की शिक्षा दिई कि इस्रायेल के सन्तानीं के थागे ठोकर का कारण डाले जिस्ते वे मूर्त्ति के खागे को व्यक्तिदान खार्ये थ्रीर व्यक्तिचार करे। १५। वैसे धी तेरे पास भी कितने हैं का निकालाविया की शिका को धारण करते है जिस वात से मै घिन्न करता ष्ट्र॥ १६। पश्चात्ताप कर नहीं तो मैं शीघ्न तेरे पास ण्राता हूथीर अपने भुख को खड्ग से उन के साथ लढ़ेंगा॥ १९। जिस का कान दे। से सुने कि यात्मा मड लिया से बया कहता है . जो जय करे उस को मे गुप्त मन्ना में से खाने की देखगा थीर उस की एक प्रवेत पत्थर देजाा थै।र उस पत्थर पर ग्क नया नाम लिखा दुखा है जिसे कोई नहीं जानता है केवल वह जो उसे पाता है।

१८। श्रीर पुत्रातीरा में की मण्डली के दूत के पास लिख . ईंग्बर का पुत्र जिस के नेत्र ग्राग्नि की ज्याला की नाई थीर उस के पांव उत्तम पीतल के समान दे यदी कहता है। १९। मै तेरे कार्यों की श्रीर प्रेम का थीर चेवकाई की श्रीर विश्वास की श्रीर तेरे धीरज की जानता हू श्रीर यह कि तेरे पिक्रले कार्य्य पहिला से अधिक हैं॥ २०। परन्तु मेरे मन में तेरी ख़ार यह है कि तू उस स्त्री ईजियल क्या जा श्रपने तर्इ भाविष्यद्वचित्री कहती है मेरे दासा को सिखाने थ्रीर भरमाने देता है जिस्ते व व्यक्ति-देवगा ॥ ९१ । जिस का कान देा से। सुने कि चार करे कीर मूर्ति के स्नागे के खेलिदान खार्ये॥

२१। श्रीर में ने उस की समय दिया कि वह पत्रचा- | ने खपना खपना वस्त्र अशुह्व नहीं किया श्रीर व त्ताप करे पर वह अपने व्यभिचार से पश्चाताप करने नहीं चाहती है ॥ २२। देख मैं उसे खाट पर डालता ष्ट्र थीर जी उस के सम व्यक्तिचार करते हैं जी ध यपने कर्मी से पश्चाताप न करेता बडे क्रेश मे हालूगा ॥ २३ । श्रीर में इस के लड़की की मार डालूगा थ्रीर सब मण्डलिया जानेंगी कि मे ही टू को लक्ष को थीर दृदयों को जाचता हू थीर मे तुम में से दर एक के। तुम्टारे कर्मी के श्रनुसार देजााँ॥ रिष्ठ। पर में तुम्दों से अर्थात् शुक्रातीरा में के ग्रीर क्षीर लोगों से जितने इस शिका का नहीं रखते है श्रीर जिन्हा ने शैतान की गभीर वाता की जैसा व से क्या कहता है।

का नाम रखता है थीर मृतक है। रे। जारा उठ थीर जो रह गया है थीर मरा चाहता है उसे स्थिर कर क्योंकि में ने तेरे कार्यीं की ईप्रवर के ग्रागे पूर्व नहीं पाया है। ३। से। सेत कर कि तूने कैसा ग्रदय किया थीर सुना है थीर उसे पालन करके परचात्ताप कर . सा जा तून जागे तो मै चार की नार्द्र तुम्म पर क्या पहूँगा थार तू कुछ नही जानेगा कि मै कीन सी घड़ी तुमा पर क्या पहूँगा॥ ४।

उजला पहिने हुए मेरे संग फिरेगे क्योंकि व याग्य हे॥ ४ । को जय कारे उसे उजला यस्त्र पहिनाया जायगा थीर में उस का नाम जीवन के पुम्नक मे से किसी रीति से न मिटाक्या पर उस का नाम श्रपने पिता के आगे थैं।र उस के द्रता के आगे मान लेकगा॥ ६ । जिस का कान क्षेत्र में सुने कि प्रात्मा मग्डलिया से घ्या कल्ता है।

9। बीर फिलादिलफिया में की मगडली के दूत के पास लिख . जी पवित्र है जी सत्य है जिस पास दाजद की कुजी है जो सीलता है थीर कोई वन्द नही अरता श्रीर घन्ट करता है श्रीर कोई नहीं खालता कहते है नही जाना है कहता हू कि में तुम पर श्रीर हो। यही कहता है। दामें तेरे कार्यों की जानता हू. कुछ भार न डालूगा॥ २५। परन्तु जो तुम्हारे पास देख में ने तेरे आगे युला हुआ द्वार रख दिया है जिसे है उसे जब लों में न थाक तब ले। धरे रहे। । कोई नहीं बन्द कर सकता है क्योंकि तेरा सामर्थ्य २६ । थ्रीर की जय करे थ्रीर मेरे कार्यों की श्रन्त थोडा सा है थ्रीर तू ने मेरे यचन की पालन किया लों पालन करे उस के। में श्रान्यदेशिया पर श्राधिकार है श्रीर मेरे नाम से नहीं मुक्तर गया है। ए। देख देकगा ॥ २९ । थ्रीर जैसा में ने अपने पिता से पाया में भ्रेतान की सभा में से अर्थात् जी लीगा अपने तर्द है तैसा बह भी लोहे का दण्ड लेके उन की चर- पिहूदी कहते हैं ख़ैार नहीं है परन्तु भूठ बालते हैं वाही करेगा जैसे मिट्टी के वर्त्तन चूर किये जाते हैं ॥ उन में से कितनें। की सीप देता हूँ देख में उन से २८। श्रीर में उसे भार का तारा देकगा॥ २९। ऐसा कस्गा कि वे श्राके तेरे पांवी के श्राग्री प्रणाम जिस का कान हो से सुने कि स्नातमा सरडिलिया करेंगे स्नीर जान लेगे कि मैं ने सुके प्यार किया है। १०। तूने मेरे धीरज के वचन की पालन किया इस लिये में भी तुमी उस परीका के समय से ३. श्रीर सार्टी में की मण्डली के दूत के वचा रखूंगा जी सारे संसार पर आनेवाला है कि पास लिख . जिस पास ईप्रवर पृथियों के निवासियों की परीक्षा करे ॥ ११। देख के सातीं आत्मा है और साता तारे सा यही में शोघ्र आता हू. जा तेरे पास है उसे धरे रह कदता है . में तेरे कार्यों की जानता हू कि हू जीने कि कोई तेरा मुकुट न ले ले ॥ १२। जी जय करे उसे में आपने ईशवर को मन्दिर में खंभा बनातगा ग्रीर यह फिर कभी बाहर न निकलोगा थ्रीर में अपने ईश्वर का नाम और अपने ईश्वर के नगर का नाम अर्थात् नई विक्शकोम का की स्वर्ग में से मेरे र्भण्वर को पास से उतरती है ग्रीर ग्रपना नया नाम उस पर लिखूंगा॥ १३। लिस का कान दे। से सुने कि खात्मा मण्डलिया से क्या कदता है।

१४। श्रीर लाग्नोदिकोया मे की मगडली के दूत परन्तु तरे पास सादीं में भी घोड़े से नाम है जिन्हों कि पास लिख . जो श्रामीन है जो बिख्वासयाज्य

श्रीर सञ्चा साक्षी है जो ईश्वर की सृष्टि का श्रादि। की चहुंश्रीर मेघधनुप है जा देखने मे मरकत की है से। यही कहता है॥ १५। मै तेरे कार्यों के। जानता हूं कि तून ठठा है न तम है . मै चाहता हू कि तूँ ठठा श्राचवा तप्त दोता ॥ १६ । से इस लिये कि तू गुनगुना है श्रीर न ठठा न तप्त है मे तुभे श्रपने मुँह में से स्थाल डालूंगा ॥ १९। तू ना कहता है कि मै धनी हू ख़ीर धनवान हुआ हू खीर भुभे किसी बस्तु का प्रयोजन नहीं है थ्रीर नही जानता है कि तू हो दीनहीन थ्रीर श्रभागा है थ्रीर कगाल ग्रीर ग्रंधा ग्रीर नगा है॥ १८। इसी लिये मै तुमें परामर्श देता हू कि खारा से तावा हुया स्रोना मुक्त से मोल ले जिस्ते तू धनवान द्वीय खीर उजला वस्त्र जिस्तें तू पहिन लेवे ग्रीर तेरी नगाई को लज्जा न प्रगट किई जाय ग्रीर ग्रपनी ग्राखी पर लगाने को लिये श्रंजन ले जिस्तें तूदेखे॥ १९। में जिन जिन लेगों की प्यार करता हू उन का उलद्दना खार ताड़ना करता हूं इस लिये उद्योगी द्या श्रीर पश्चाताप कर॥ २०। देख में द्वार पर खडा दुआ खटखटाता हू. यदि कोई मेरा भव्द सुनको द्वार खोले तो मैं उस पास भीतर आक्रा श्रीर उस के सम वियारी खालमा श्रीर वह मेरे सम खायगा॥ २१। जो जय करे उसे मै ग्रापने सग श्रपने सिंहासन पर बैठने देकगा जैसा में ने भी जय किया थै।र अपने पिता के छा उस के सिंहासन पर र्वैठा ॥ २२ । जिस का कान दो से। सुने कि श्रात्मा मग्डलिया से क्या कहता है।

8 इस के पीके में न हाए किई ग्रीर देखे। स्वर्ग में एक हार खुला हुआ है थै।र यह पहिला शब्द जो में ने सुना सर्थात् मेरे स्या वात करनेहारी तुरही का सा ग्रव्द यह कहता है कि इधर कपर था थ्रीर मै वह बाते जिन का इस पीछे पूरा होना श्रवश्य है तुमे दिखाकगा॥ र । थीर तुरन्त में श्रात्मा में हुआ श्रीर देखे। एक विद्यासन स्वर्ग में धरा था थ्रीर सिद्यासन पर एक बैठा है ॥ ३ । ग्रीर की बैठा है से। देखने में सूर्यन

नाई है। ४। श्रीर उस सिहासन की चहुक्षीर चीवीस सिहासन है थै।र इन सिहासनें। पर मैं ने चैाबीस प्राचीनों की बैठे देखा जी उजला बस्त्र पहिने हुए थै।र श्रपने श्रपने सिर पर सेाने के मुक्कुट दिये हुए घे॥ ५। श्रीर सिहासन में से विकलियां थीर गर्जन थार घट्ट निकलते हैं थीर सात ग्राप्ति-दीपक सिद्धासन की आगी जलते हैं जो ईशवर की माता श्रात्मा है ॥ ई । श्रीर मिंहासन के श्राग्ने कांच का समुद्र है जो स्फाटिक की नाई है श्रीर सिंहासन के बीच में श्रीर सिंहासन के स्नासपास चार प्राची हैं जे। आयो श्रीर पी हो नेत्रों से भरे हैं॥ ९ । श्रीर पहिला प्राणी सिंह के समान ग्रीर दूसरा प्राणी वरूड़ के समान है श्रीर तीसरे प्राची की मनुष्य का सा मुँद है श्रीर चैाया प्राणी उद्ते हुए गिंह की समान है ॥ । श्रीर चारी प्रांखियों में से एक एक को छ छ पख है छोर चहुंछोर छीर भीतर वे नेन्नें से भरे हैं ग्रीर वे रात दिन विश्वाम न लेकी कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र परमेश्वर ईश्वर सर्व्वशक्तिमान को या थै। र को है थीर ले। यानेवाला है॥ ए। थ्रीर जब जब वे प्राची उस की जा सिहासन पर वैठा है ने। सदा सर्व्वदा जीवता है महिमा ग्री श्रादर श्री धन्यवाद करते है ॥ १०। तब तव चै।वींशं प्राचीन सिंहासन पर वैठनेहारे के खारों गिर पड़ते हे थे।र उस की जी सदा सर्व्वदा जीवता है प्रथाम करते हैं थ्रीर श्रपने श्रपने मुकुट सिंहासन के खागी डालको कहते है। ११। हे परमेश्वर हमारे ईश्वर तू महिमा थी। खादर थी। सामर्थ्य लेने के योग्य है छोंकि तूने सब बस्तु सृजी थ्रीर तेरी इच्छा के कारण वे हुई श्रीर सृजों गई।।

प् क्रीर में ने सिंहासन पर बैठनेहारे के दिने हाथ में एक पुस्तक देखा को भीतर क्षीर पीठ पर लिखा हुन्ना घा थार सात काषा से उस पर काप दिई हुई थों ॥ र । श्रीर में ने एक पराक्रमी दूत की देखा कि वड़े शब्द से प्रचार कान्त मिया थीर माणिक्य की नाई है थीर सिहासन करता है यह पुस्तक खोलने थीर उस की कार्प ताड़ने

के ये। उप कीन है। है। खीर न स्वर्ग मे न पृथियों पर न पृथियों के नीचे कोई यह पुस्तक खोलने अथवा उसे देखने सक्ता था। ४। खीर में यहुत रीने लगा इस लिये कि पुस्तक खोलने खीर पड़ने अथवा उसे देखने के ये। उप कोई नहीं मिला। ५। खीर प्राचीनेंं में से एक ने मुक्त से कहा मत रा देख यह सिंह जी यिहूदा के कुल में से है जी दाकद का मूल है पुस्तक खोलने खीर उस की सात कार्प ते। हने के लिये जयवन्त हुआ है।

६। क्षार में ने दृष्टि किई श्रीर देखा सिहासन के ग्रीर चारा प्राश्चिया के बीच मे ग्रीर प्राचीना को वीच में एक मेम्रा जैसा वध किया दुखा राखा है जिस के सात सींग श्रीर सात नेत्र है जो सारी पृणिको में भेके हुए ईश्दर के साता स्नात्मा है। S । श्रीर उस ने ग्राक्षे बह पुस्तक सिहासन पर बैठनेहारे के दहिने हाथ से ले लिया ॥ 🗀 । ग्रीर जब उस ने पुस्तक लिया तव चारीं ग्रामी थै।र चा-बीसों प्राचीन मेम्ने की बार्रो शिर पहे बीर घर एक को पास की खा थी थीर धूप से भरे हुए से ने की पियाले का पवित्र लोगों की प्रार्थनाए हैं। ए। थ्रीर वे नया ग्रीत गाते है कि तू पुस्तक लेने थ्रीर उस की कापे खोलने के याग्य है को कि तू बध किया गया थै।र तू ने श्रपने लोह से इसे इर एक कुल ग्रीर भाषा ग्रीर लोग ग्रीर देश में से ईश्वर के जिये मील लिया ॥ १०। ख्रीर इमे हमारे ईफ़्टर के यहा राजा श्रीर याजक बनाया श्रीर इस पृचिबी पर राज्य करेगे॥ ११। श्रीर में ने ट्राप्टि किई श्रीर विष्टायन की थ्रीर प्राणिया की श्रीर प्राचीनों की चहुकोर बहुत दूती का शब्द सुना श्रीर वे गिन्ती में लाखे। लाख ग्रीर सहस्रो सहस्र घे॥ १२। ग्रीर विवदे शब्द से कहते थे मेमा जा वध किया गया सामर्थ्य थ्री धन थ्री बृद्धि थ्री शक्ति थ्री आदर थ्री मोंहमा था। धन्यवाद लेने को याग्य है ॥ १३ । श्रीर हर एक एनी हुई बस्तु की की स्वर्ग में श्रीर पृण्यियो अ कीर पृण्यियो के नीचे कीर समुद्र पर है थीर उर्व कुछ जी उन में है मै ने कहते सुना कि , उस का का सिंहासन पर बैठा है श्रीर मेम्रेवां।

के ये। उप कीन है। ३। स्वार न स्वर्ग में न पृथियो पर । धन्यवाद है। श्रीर चारे। प्राणी प्राफ्रम मदा न पृथियो के नीचे कोई वह पुस्तक खोलने खघवा उसे सर्व्यदा रहे। १४। है। देश चारे। प्राणी प्रामीन देखें देखने सक्ता था। ४। है। से यहुत रीने लगा इस की देश कि एस्क खोलने हैं। प्रके स्थवा उसे सर्व्यदा जीवता है प्रशाम किया।

है। जीर जय मेमे ने कापा में से एक की गोल ने होंगे किई जीर जारी प्राणियों में में एक की जैसे मेछ गर्जन के के गठ्य की यह कहते मुना कि या खार देता। है। जीर में ने होंगे किई खीर देखी एक प्रदेत घोड़ा है खार जी उस पर कैठा है उस पास धनुष है खार उसे मुक्कुट दिया गया खार वह जय करता हुआ थार जय करने की निकला।

३। श्रीर ज्ञव उस ने दूसरी काप खाली तब में ने दूसरे प्राक्षी की। यह कहते मुना कि खा खार देख ॥ ४। खार दूसरा घोडा जो लाल था निकला खार जी उस पर बैठा था उस की यह दिया गया कि पृथिघी पर से मेल उठा देवे खार कि लाग एक दूसरे की वध करे खार नक बडा खड़ उस की दिया गया॥

भ । श्रीर जब उस ने तोसरी काप खाली तब में ने तोसरे प्राणी की यह कहते मुना कि आ श्रीर देख . श्रीर में ने हृष्टि किई श्रीर देखा एक काला घोडा है श्रीर जो उस पर बैठा है से अपने हाथ में तुला लिये हुए हैं ॥ ई। श्रीर में ने चारा प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना कि मूकी का सेर भर गेंटू श्रीर मूकी का तीन सेर जब श्रीर तेल श्री टाख रस की हानि न करना ॥

9। श्रीर जब उस ने चै। श्री क्रांप खोली तब मैं ने चै। श्री प्राया का शब्द यह कहते धुना कि आ श्रीर देख ॥ ८। श्रीर में ने पृष्टि किई श्रीर देखें। एक पीला सा छोड़ा है श्रीर जो उस पर बैठा है उस का नाम मृत्यु है श्रीर परलेक उस के संग हो लेता है श्रीर उन्हें पृष्यिकों की एक चै। श्राह पर श्रीधकार दिया गया कि खड़ा से श्रीर श्रकाल से श्रीर मरो से श्रीर पृष्यिकों के बनपशुश्रों के द्वारा से मार हालें॥

ए। और जब उस ने पाचयी काप खोली तम

के कारण जी उन के पास थी वध किये गये थे हानि करने का अधिकार दिया गया पुकारके कहा॥ उन के प्राणों की मै ने बेदी के नीचे देखा॥ १०। क्रीर वे बड़े शब्द से पुकारते थे कि हे स्वामी पवित्र थीर सत्य कव लों तू न्याय नहीं करता है श्रीर पृषिची के निवासिया से इमारे लाडू का पलटा नदी लेता है॥ ११। ग्रीर दर एक की उजला बस्त्र दिया गया थीर उन से कहा गया कि सब ला तुम्हारे स्त्री दास भी श्रीर तुम्हारे भाई की तुम्हारी नाई बध किये जाने पर हैं पूरे न हो तब लो थीर चोही घेर विश्वास करे।॥

१२। थ्रीर जब उस ने कठवीं काप खोली तब में ने दृष्टि किई थीर देखा वड़ा भुईडील हुया थीर मुर्व्य कम्मल की नाई काला हुआ और चांद लाहू की नाई हुया ॥ १३ । फ्रींर जैसे बडी ब्यार से दिलाये जाने पर गूलर के वृध से उस के कच्चे गूलर भड़ते हैं तैसे आकाश के तारे पृश्चिती पर शिर पड़े॥ १४ । थ्रीर श्राकाश पत्र की नाई जा लपेटा जाता है अलग हो गया ग्रीर सब पर्व्वत ग्रीर टापू खपने ख्रपने स्थान से इट गये॥ १५ । ख्रीर पृष्टिकी के राजाया या प्रधाना था धनवाना था सहस-प्रतियों थ्री सामर्थी लोगों ने श्रीर हर एक दास ने थी। दर एक निर्वेध ने अपने अपने की खोहा में थ्रीर पर्व्यता के पत्थरा के बीच में किपाया॥ १६ । श्रीर पर्छ्वतें। थीर पत्थरीं से वाले इस पर गिरी खार हमें सिंहासन पर बैठनेहारे के सन्मुख से ब्रीर सेम्ने के क्रोध से कियाक्री ॥ १८ । क्योंकि उस के क्रोध का वहा दिन आ पहुंचा है श्रीर कीन ठप्टर सकता है।

9. च्री र इस को पी है मैं ने चार दूतों की। देखा कि पृष्टिशी के चारी कोना पर खडे हा पृष्यियी की चारा वयारी की घांभे हैं जिस्ते वयार पृथिको पर श्रष्यवा समुद्र पर श्रथवा किसी पेड पर न बचे॥ २। श्रीर मे ने दूसरे ट्रत की सूर्येविय के स्थान से चड़ते देखा जिस पास

त्रो लेगा ईडवर के वचन के कारण क्षीर उस साली। से उन चार दूतीं से जिन्हें पृण्यिवी थीर समुद्र की ३। जब ली इम श्रपने ईश्वर के दासी के मांधे पर क्राप न देवें तब लें पृष्टियों की अथवा समुद्र की श्रथवा पेड़ों की दानि मत करो। है। श्रीर जिन पर छाप दिई गई मैं ने उन की संख्या सुनी. इहायेल के सन्तानों के समस्त कुल में से एक लाख चवालीस सहस्र पर काप दिई गई॥ ५। यिष्ट्रदा के कुल में से बारह सदस पर छाप दिई गई. क्लेन की कुल में से खारह सहस पर गाद के कुल में से बारह सहझ पर ॥ ई। श्राशेर की क़्ल में से बारह सहस पर नप्ताली की कुल में से वारह सदस पर . मनस्सी को कुल में से बारह सदस पर ॥ ९ । शिमियोन के कुल में से बारह सहस पर . लेवी के कुल में मे वारह महस्र पर . इस्साखर के कुल में से वारह सदस पर ॥ ६ । जिब्रुलून के कुल में से बारह सदस पर . यूसफ की कुल में से वारह सहस्र पर . विन्यामीन के कुल में से बारह सहस्र पर काप दिई गई॥

> ए। इस की पीके में ने द्राष्ट्र किई छीर देखी सब देशों श्रीर कुलों श्रीर लेगी श्रीर भाषाश्री में से वहुत लेगा जिन्हें कोई नहीं गिन सकता था सिद्धा-सन के आगे थैं।र मेंसे के आगे खड़े हैं की उनले वस्त्र पहिने हुए श्रीर खपने खपने हाथ मे खूजर के पत्ते लिये हुए हैं॥ १०। ग्रीर वे बहे शब्दे से पुकारको कदते हैं त्राण को लिये हमारे ईफ्टर की जो सिंहासन पर छैठा है और मेम्ने की जय जय द्याय ॥ १९ । श्रीर सब दूत्तामा सिंहासन की श्रीर प्राचीना की थार चारा प्राणियों की चहुकार खड़े द्वुग थ्रीर सिंहासन के ग्राग्ने श्रपने ग्रपने मुद्र के वल गिरे थ्रीर ईश्वर की प्रणाम किया। १२। थ्रीर वाले श्रामीन . इमारे ईश्वर का धन्यवाद श्री महिमा ग्री वृद्धि ग्री प्रशंसा ग्री ग्रादर ग्री सामर्थ्य थी। पराक्रम सदा सर्व्यदा रहे. स्नामीन ॥

१३। इस पर प्राचीना में से एक ने मुक्त से काटा ये जो उजले यस्त्र पहिने हुए है कीन है थै।र कहां जोक्षते ईश्वर को काप थी थै।र उस ने बड़े शब्द । से आये॥ १४। में ने उस से कहा है प्रभु श्राप ही

जानते हैं . यह मुक्त से बीला ये बे हैं जी बरे क्रिय में से खाते है थीर खपने खपने घस्त्र की मेम्ने के लाहू में ध्रोके उजला किया॥ १५। इस कारण है ईंग्जर के सिद्धासन के जाते हैं ग्रीर उस के सन्दिर में रात थार दिन उस की सेवा करते है थार पिदा-सन पर बैठनेद्वारा चन के जपर हेरा देगा ॥ १६ । वे फिर भूखे न दोंगे थै।र न फिर प्यासे होंगे थै।र न उन पर ध्रुप न कोई तपन परेगी॥ १६। ध्योकि मेमा जो मिद्दासन के बीच में है उन की चरवाची करेगा थ्रीर उन्दे जल के जीवते सातों पर लिया से जायगा श्रीर ईश्वर उन की श्रांखों से सब श्रांस पेंक डालेगा ॥

C. ब्रीप बन उस ने सातनीं काप खोली तन स्वर्ग में आध घडी के

ष्यटकल नि यव्दता हो गई॥ २। ग्रीर में ने उन सात दूतीं की जी ईक्कर के श्रागे खड़े रहते है देखा श्रीर उन्दे सात तुरही दिई गई ॥ ३। श्रीर दूसरा दूत ष्राक्षे वेदी के निकट खड़ा हुया जिस पास साने की धूपदानी थी थार उस को बहुत धूप दिया गया जिस्ते यह उस की सीने की बेदी पर जा सिंहासन के खारों है सब पांचन लोगों की पार्धनाखी के संग मिलावे ॥ 🞖 । श्रीर धूप का धूका पवित्र लोगों की प्रार्थनास्रो के संग दूत के दाय में से ईडवर के स्नागे चढ गया ॥ ५ । श्रीर दूत ने वह ध्रूपदानी लेके उस में बेदी की ख़ाग भरके उसे पृष्टिंचों पर डाला थ्रीर शब्द थार गर्जन थार विज्ञित्यां थार भुईंडाल हुए ॥ ६ । श्रीर उन सात दूती ने जिन पास साता तुरिंदियां घीं फूकने की अपने तर्द तैयार किया।

9। पांचलें दूत ने तुरहो फ़ूंकी श्रीर लाहू से मिले पुर खोले थीर आग हुए खीर वे पृथिवी पर डाले गये थ्रीर पृथिवी की एक तिहाई जल गई थ्रीर पेड़ी की एक तिहाई जल गई थ्रीर सब हरी छास कल गई॥

८। श्रीर दूसरे दूत ने तुरही फूकी श्रीर श्राम से कलता हुआ एक बहा पदाह सा कुरू समुद्र मे

| गर्भ ॥ ए । ग्रीर समुद्र में की मुनी दुई यस्तुग्रों की एक तिहाई जिन्हें जीव या मर गई थार जहाजी की एक तिहाई नाग पुई॥

१०। थ्रीर तीसरे दूत ने तुरही फूंकी थ्रीर एक वहां तारा जा मणाल की नाई जलता था स्वर्ग मे गिरा थ्रीर नदियों की एक तिहाई पर थ्रीर जल के सितों पर पड़ा॥ ११। थीर उस तारे का नाम नगरीना करावता है थीर गक तिहाई जल नग-दीना सा हा गया थार बहुतेरे मनुष्य उस जल के कारण मर गये क्योंकि वह कड़वा किया गया ॥

१२। थ्रीर चै। ये दूत ने तुरही फूकी थ्रीर सूर्य की एक तिलाई खीर चांद की एक तिहाई थीर तारीं की एक तिहाई मारी गई कि उन की एक तिहाई श्रेधियारी हा जाय श्रीर दिन की एक तिहाई लो दिन प्रकाश न देाय श्रीर धैसे ही रात॥

१३। थीर में ने दृष्टि किई थीर एक दूत की सुनी जो स्नाका को बीच में से सहता हुया बड़े णव्य से कष्टता था कि जी तीन दूत फूकने पर है उन की तुरही के शब्दों के कार्य जो रह गये है पृथिवी के निवासियों पर मन्ताप सन्ताप सन्ताप होगा ॥

र्ट. न्ह्रीर पाचवे दूत ने तुरही फूंकी थै।र में ने एक तारे की देखा जी

स्त्रर्ग में से पृथियी पर गिरा दुवा वा चौर खवाट क्षंड के कृष की कुची उस की दिई गई॥ २। ग्रीर चस ने श्रधाद कुंड का कूप खोला थीर कूप में से बड़ी भट्ठी के धूँग की नोई धूक्षां उठा कीर सूर्य थार क्राकाण क्रुप के धूंर से अधिवारे हुए॥ ३। श्रीर उस धूंर में से टिह्रियां पृष्यियी पर निकल गई ब्रार जैसा पृथियो के विष्कूर्यों की खिधकार दीता है तैसा उन्हें खिधकार दिया गया ॥ ४ । श्रीर उन से कहा राया कि न पृष्टियों की घास की न किसी दृगियाली की न किसी पेड़ की दानि करी परन्तु केवल उन मनुष्ये। की जिन के माथे पर ईन्वर की काप नहीं है॥ ५। मार उन्देयह दिया गया कि डाला गया भार समुद्र की एक तिहाई लोहू हो वे उन्हें मार न डाले परन्तु पांच मास उन्हें पीड़ा उस की पीड़ा जैसी दाती दें तैमी दी उन की पीड़ा में दें क्योंकि उन की पूछे सांपों के समान दें कि उन भी ॥ ६। भार उन दिनों में ये मनुष्य मृत्यु को कुर्केंगे के सिर हाते है थीर इन से ये दुख देते है ॥ २०। भीर उसे न पार्वगो ग्रीर मरने की ख्रिमिलाया करेंगे थीर की मनुष्य रह गये की इन विपती में नहीं मार थीर मृत्यु उन से भागेगी ॥ ८। थीर उन टिड्डियों के डाले गये उन्दा ने अपने दाया के कार्यों से पश्चा-क्याकार युद्ध के लिये तैयार किये हुए छोड़ों के समान ताप भी नहीं किया जिस्ते भूतों की थै।र सेाने थै। थे थैर उन के मिरी पर जैसे मुक्ट थे जो सोने की नाद थे थै।र उन के मुद्द मनुष्यों के मुद्द के गैमे थे॥ पूजा न कर जो न देखने न भुनने न फिरने सकती उन की टात निधा के में घे॥ ए। खीर उन्हें लोधे की मिलम की नाएं भिलम घी खार उन के प्रयो का अब्द बहुत घोड़ी के रथा के गठद के रेमा था की यह की दी हो है। ॥ १०। ग्रीर सन्दे पूर्वे भी ती विस्कृत्रों के ममान घी बीर उन की पूंछी से डक घे थीर पांच मास मनुष्यों के। दुग्र देने का उन्दे ग्राधिकार था॥ ११। भीर उन पर गत राजा दे अर्थात् अधार कुड का दृत में उसका नाम ग्रापत्तुकान है।। १२। पहिला मनाप बीत गया है देखा इस पीक्ने दो मन्ताप ग्रीर श्राते है।

१३ । श्रीर इट्ट ट्रत ने तुरही फूकी थार जा साने की घंदी ईंग्यर के जारा है उम के चारी सोंगी में में मे ने एक शब्द मना॥ १४। जो कठवें दूत से घडी नदी फुरात पर बन्धे है खोल दे ॥ १५ । ग्रीर वे चार दूत गोल दिये गये का उस घडी थे।र दिन थ्रीर माम थ्रीर घरम के लिये तैयार किये गये थे कि वे मनुष्यों की गक्ष तिराई की मार डाले॥ १६। श्रीर घुड़चठी की मेनायों की संख्या बीम करीड़ घी थ्रीर मेने उन की मंख्या सुनी॥ १९ । थ्रीर मेने दर्शन में उन घोड़ों की यू देखा थीर उन्दे जी उन पर चळे हुए घे कि उन्हें स्नाग की सी स्नार धूमकाना की मी थ्रीर गन्धक की मी भिलम है श्रीर घोडी के सिर सिंदी के मिरी की नाई है थीर उन के मुद में में प्राप्त थै।र धूंत्रा थै।र गन्धक निकलते है। १८। इन तीना से प्रधात स्राम से सार धूंण से श्रीर गन्धक मे जा उन के मुद्द से निकलते हैं मनुष्ये। की गक तिष्टाई मार हाली गई॥ १९ । क्यों कि

दिई जाय थीर विच्छू जय मनुष्य की मारता है तय | घोडों का सामर्थ्य उन के मुंह मे श्रीर उन की पूंछों चान्दी थे। पीतल था। पत्थर था। काठ की मूरता की ८। श्रीर उन्दें स्वियों के याल की नाई बाल था थार है ॥ २१। ग्रीर न उन्दों ने श्रपनी नर्राईशाश्री से न श्रपने टोने। से न श्रपने व्यक्तिचार से न श्रपनी चारियों से पश्चाताप किया ॥

१०. श्रीर में ने दूसरे पराक्रमी दूत की स्वर्ग से उत्तरते देखा जी मेघ की योके या थीर उस के सिर पर मेघधनुष था थ्रीर उस का मुह मूर्य्य की नाई थ्रीर उस के जिस का नाम स्त्रीय भाषा में श्रवहीन है कार यूनानीय पांच श्राग के खंभा के ऐसे घे॥ २। बीर वह एक क्वेंग्टी पाथी खुली दुई खपने दाय में लिये था धीर उस ने ख्रपना दारिना पांव समुद्र पर थे।र खायां पृधियी पर रखा॥ ३। ग्रीर जैसा सिंट गर्जता है तैंसा बड़े ग्रव्य से पुकारा श्रीर जब उस ने पुकारा तव सात मेघ गर्जनों ने अपने अपने शब्द स्वारस बिस पास तुरही थी बाला उन चार दूती की की किये॥ ४। थार जब उन सात गर्जनी ने अपने अपने शब्द उच्चारण किये तब में लिखने पर था श्रीर मे ने स्त्रां से एक ग्रद्ध सुना जा सुभ से बाला जा वात उन सात गर्जनां ने करी उन पर छाप दे थार उन्दे मत लिए।। ४। ग्रीर उस दूत ने जिसे में ने सभुद्र पर श्रीर पृथिकी पर खड़े देखा अपना द्या स्वर्ग की ग्रीर उठाया ॥ ६ । श्रीर जे। सदा सर्व्यदा बीचता है जिस ने स्वर्ग थी। जी भुक् उस में है थी। पृण्यिती थे। जी क्षुक उस में दी थीर समुद्र थे। जी क्षुक उम में है मृजा उसी की किरिया खाई कि, श्रव ता विलम्ब न द्यागा॥ ७। परन्तु सातर्वे द्रत को शब्द की दिना में जब वह तुरही फूकने पर दीय तब ईश्वर का भेद पूरा दे। जायगा जैसा उस ने श्रपने दासें की। श्रर्थात् भविव्यद्वक्ताग्रीं की इस का एसमाचार- युनाया॥

८। थीर जो शब्द में ने स्वर्ग से सुना था वह

किर मेरे क्षेत्र वाल करने लगा बीर दोला जा जी इस जी प्रात्मिक रीति में मदीम श्रीर मिसर क्षणदाता है के पास जाके उस से कहा यह क्रोटीपाधी मुक्ते दीजियें . थीर उस ने मुक्त से कहा उसे लेके या जा थीर घट तरे पेट की कहवा करेगी परन्तु तेरे मुंद्र में मधु मी मीठी लगेगी ॥ १०। श्रीर में ने क्वाटी पाधी दूत के द्वाथ से ले लिई थैंगर उसे खा गया थीर घद मेरे मुंद में मधु सी मीठी लगी सार जय में ने उसे सामा सा तव मेरा पेट कडवा हुया ॥ ११। ग्रीर घट मुक्त से बोला तुर्के फिर लेगी थार देशी थार भाषाची थार बारुत राजाओं के विषय में भविष्यद्वाका करना देशा।

११. श्रीर लग्गी के समान एक नरकट मुक्ते दिया गया खीर कहा गया कि उठ ईश्यर के मन्दिर की थीर वेदी की थीर उस में को भजन करनेधारी की नाय॥ 🖔। थीर मन्दिर के वाहर के श्रांगन की वाहर रख थीर उसे मत नाप क्योंकि यह ग्रन्यदेशियों की दिया गया धै थीर वे वयालीस मास ली पवित्र नगर की रैंदिंगे ॥ ३। श्रीर में अपने दी साक्षियों की यह देखेंगा कि टाट पहिने एग एक सदस दो सा साठ दिन भविष्य-द्वाक्य कदा करे॥ ४। येदी वे दो जलपाई के वृक्ष श्रीर दो दीवट हैं जो पृष्टियों के प्रमु के सन्मुख खड़े रक्ते हैं॥ ५। श्रीर यदि कोई उन की दुख दिया के दिनों में सेंच न बरसे श्रीर उन्हें सब जल पर श्रोधिकार है कि उसे लोहू यनाविश्रीर जब जब चारे 3 । थार जय वे व्यवनी साक्षी के चुकींगे तय घट पशु

समुद्र पर थीर पृष्यियो पर खडा है उस के हाथ में जहां उन का प्रभु भी क्रूश पर चठाया गया ॥ ए । को खुली हुई क्रोटी प्राथी से ले॥ ए । कोर में ने दूत ख़ीर सब सोगों ग्रीर क्लों ग्रीर भाषाग्री ग्रीर देशों में मे लाग उन की लाध माठु तीन दिन मा देखींग श्रीर उन की लोशं कयरों में रखी जाने न देंगे॥ १०। श्रीर पृथियो के निवामी उन पर शानन्द फरी र्थार मगन होगे श्रीर एक दूतरे के पास भेंट भेजींगे क्योंकि इन दे। भविव्यद्वक्ताओं ने पृष्यियी के निर्यामियी फा पीडा दिई घी ॥ ११। ग्रीर माठे तीन दिन के पीछे इंग्यर की ग्रीर में नीवन के ग्रात्मा ने उन मे प्रवेश किया और वे अपने पांची पर राई हुए चार उन के देखनेहारी का यहा हर समा॥ १२। ग्रीर उन्हें। ने स्था में यहा गठद मुना की उन से बाला इधर कपर व्याक्षी क्षीर वे मैछ में स्वर्ग पर चढ़ गये बीर उन के भनुष्यों ने उन्हें देखा ॥ १३ । श्रीर उसी घडी यहा भुंडडील हुआ कार नगर का दमया अग शिर पडा श्रीर उम भुइडोल में मात सहम मनुष्य मारे गये श्रीर की रह गये मा भयमान हुए श्रीर स्वर्ग के र्देश्वर का गुणानुवाट किया ॥ १४। दूसरा मन्ताप बीत गया है देखा तीमरा मन्ताप शीच्र श्राता है ॥

१५। खार मातव दृत ने तुरही फूकी खार स्वर्ग में यह यहे जञ्च हुग कि जात का राज्य धमारे प्रभुका कीर उस के क्रीभिष्रिक्त जन का दुका है थीर घट मदा सर्व्यदा राज्य करेगा ॥ १६ । खीर चै।बीसे प्राचीन का ईश्वर के सन्भुष्य व्यपने श्रपने चादे तो आग उन के मुंद से निकलती है और उन सिंदासन पर बैठते हैं अपने अपने मुद्द के बल गिरे को भन्नुको को मस्म करती है क्रीर यदि कोई उन कीर ईश्वर की प्रमास करके वाले। १८। है परमे-की दु.ख दिया चादे ते। प्रवण्य है कि वह इस रीति प्रवर ईप्रवर सर्व्यग्रस्तिमान की है बीर की था थीर से मार डाला जाय ॥ ई। इन्छे खोंधकार है कि जो श्रानेवाला है इम तेरा धन्य मानते हैं कि तू ने श्राकाश की वन्द करे किस्तें उन की भविष्यद्वाणी व्यपना वड़ा सामध्यें सेके राज्य किया है।। १८। थीर अन्यदेशी लेगा मुह हुम थीर तेरा क्रोध आ पडा थीर मृतकों का समय पहुचा कि उन का तव तव पृषिची की दर प्रकार की विपत्ति से मारे॥ विचार किया जाय थीर कि तू अपने दासे। अर्थात् मिष्यपद्वक्ताओं की श्रीर पवित्र लोगी की श्रीर होटों की प्रधार क्षुंड से से चठता है उन से गुद्ध करेगा श्रीर बड़ी की जो तेरे नाम से हरते हैं प्रतिफल देव बीर उन्हें जीनेगा ग्रीर उन्हें मार हालेगा ॥ ८। ग्रीर ग्रीर पृष्यियों के नाग करनेदारी की नाग करे। उन की लोगें उस बहे नगर की सङ्क पर पड़ी रहेगीं १९ । श्रीर स्वर्ग में ईग्वर का मन्दिर खोला गया

श्रीर उस के नियम का सन्दूक उस के मन्दिर में दिखाई दिया श्रीर विजलिया श्रीर शब्द श्रीर शर्जन श्रीर भुई होल हुए श्रीर घडे श्रीले पडे॥

१२ नेप्रीर एक वडा श्राप्त्वर्थ स्वर्ग में दिखाई दिया श्रधीत एक स्त्री के। मूर्ण पहिने हैं थीर चाद उस के पाठा तले हैं श्रीर उम के मिर पर वारह तारी का मुक्रुट है। २। ग्रार यह गर्भवती होके चिल्लाती है क्योंकि प्रसव की पीड उसे लगी है श्रीर वह जनने की र्पाहित है। ३। श्रीर टूसरा आण्चर्य स्वर्ग म दियाई दिया और देया एक बड़ा लाल खनगर है जिस के सात मिर स्नार दस मीग है स्नार उस के सिरा पर सात राजमुक्तुट है। ४। श्रीर उस की पूछ ने श्राकाण के तारी की गक तिलाई की खीचके उन्दें पृष्टियों पर डाला थ्रीर वर खनगर उस स्त्री के सान्दने ला जना चाएती घी खडा हुआ इस लिये कि जय वर जने तव रस के वालक की खा जाय॥ ५। थ्रार यह एक वैटा जनी जी लीई का दबह लेके सव देशों के लोगों की चरवाही करने पर है श्रीर उस का वालक ईश्वर के पास और इस के सिहासन के पाम उठा लिया गया ॥ ६ । श्रीर घए म्ली जङ्गल को भाग गई जहा उस का ग्या स्थान है जो ईख्टर से तैयार किया गया है जिस्ते व उसे बदा एक सदस दी सी साठ दिन ली पाले॥

9। श्रीर स्वर्ग में युद्ध तुथा मीखायेल श्रीर उस के दूत याजार में लड़े श्रीर श्राजार श्रीर उस के दूत सड़े । दीर प्रयत्न न दुए श्रीर स्वर्ग में उन्हें जाह थीर न मिली । ए। श्रीर यह बड़ा श्राजार गिराया गया हां यह प्राचीन सीप जो दियायल थीर श्रीतान कहायता है जो सारे ससार का भरमानेहारा है पृश्चियी पर गिराया गया श्रीर उस के दूत उस के मग गिराये गये । १०। श्रीर मैं ने एक यड़ा शब्द सुना जो स्वर्ग में योला श्रामी हमारे देश्यर का त्राख श्री परामम श्री राज्य थीर उस के श्रीमिक्त जन का श्रीधकार हुआ है क्योंकि हमारे भाइयों का दीवदायक जो रात दिन हमारे ईश्यर के

आगो उन पर देग्य लगाता था गिराया गया है। ११। थीर उन्दां ने मेम्ने के लेहू के कारण थीर अपनी साद्यों के वचन के कारण उस पर जय किया थीर उन्हों ने मृत्यु ले। अपने प्राणों की प्रिय न जाना।। १२। इस कारण से हे स्वर्ग थीर उस में वास करनेहारी खानन्द करी. हाय पृथ्वियों थीर समुद्र के निवासियों क्योंकि शैतान तुम पास उतरा है थीर यह जानके कि मेरा समय थांडा है बड़ा क्रोध किये है।

१३। छार जब अजगर ने देखा कि मैं पृथिकी पर गिराया गया हू तब उस ने उस स्त्री की जो बह पुरुष जनी थी सताया ॥ १४। छीर बड़े गिंह के दो पुत्र स्त्री की दिये गये इस लिये कि बह जड़ ल की अपने स्थान की उह जाय जहा बह एक समय छीर दो समय छीर आधे समय ले। साप की हृष्टि से छिपी हुई पाली जाती है ॥ १५। छीर सांप ने अपने मुद्द में से स्त्री के पीके नदी की नाई जल बहाया कि उस नदी में बहा देखे ॥ १६। छीर पृथिकी ने स्त्री का उपकार किया छीर पृथिकी ने अपना मुद्द खोलके उस नदी की जो अजगर ने अपने मुंह में से बहाई थी पी लिया ॥ १९। छीर अजगर स्त्री से कुढ़ हुआ छीर उस के बंध के जो लोग रह गये जो ईण्वर की आचाओं की पालन करते छीर योश खोष्ट की सांधी रखते हैं उन से युद्ध करने की चला गया ॥

द्वा की र समुद्र के वालू पर खड़ा हुआ और एक पशु को समुद्र में चं उठते देखा जिस के सात सिर और दस सीग थे और उस के सीगों पर दस राजमुकुट और उस के सिरो पर ईश्वर को निन्दा का नाम ॥ २। और जो पशु में ने देखा से जीते की नाई था और उस के पाव भालू के से थे और उस का मुद्द सिद्द की मुद्द के ऐसा था और अजगर ने अपना सामर्थ्य और अपना सिद्दासन खार बड़ा श्राधिकार उस की दिया॥ ३। थार में ने उस के सिरों में से एक की देखा माना ऐसा घायल किया गया है कि मरने पर है फिर उस का प्राथहारक घाव चगा किया गया और सारो पृश्वियो के लेगा उस पशु की प्रोहे अचभा करते

राये ॥ ४ । ख्रीर उन्हों ने खजार की पूजा किई | मूर्ति की पूजा न करे उन्हे मार हलवाये ॥ १६ । ख्रीर जिस ने पशुक्ती खरिषकार दिया थ्रीर पशुकी पूजा | छोटे थ्री बड़े थीर धनी थ्री कंगाल खार निर्वध थ्री दिया गया कि पश्चित्र लेगो। से युद्ध करे खैार उन पर जय करे श्रीर हर एक कुल श्रीर भाषा श्रीर देश पर उस को प्रधिकार दिया गया॥ ८। ग्रीर पृथियो के सव

११। थीर में ने दूसरे पशु की पृथियों में से यागे थीर चारी प्राणियों के थी। प्राचीनों के थागें उठते देखा थीर उसे मेमें की नाई दो सींग थे थीर जैसा एक नया गीत गाते हैं थीर यह गीत कीई साम्हने स्वर्ग में से पृथिबी पर ख्राम भी उतारता ५। ख्रीर उन के मुह में भूठ नहीं पाया गया क्योंकि है॥ १४। ख्रीर उन ख्राष्ट्रचर्ण कर्मी के कारण वे ईक्वर के सिहासन के ख्रामें निर्दीप हैं॥ जिन्दे पशु के सम्मुख करने का अधिकार उसे दिया ६। श्रीर में ने दूसरे दूत की आकाश के बीच गया बह पृथिबी के निवासिया की भरमाता है बार में से उहते देखा जिस पास सनातन सुसमाचार था

किई ग्रीर कदा इस पशु के समान कीन है . कीन दास सब लोगो से बह ऐसा करता है कि उन के उस से लड़ सकता है। ५। खैार उस की वही दिहिने हाथ पर खबवा उन के माथे पर एक कापा बही बातें श्रीर निन्दा की बात बालनेदारा मुद्द दिया जाय ॥ १९ । श्रीर कि कोई मील लेने श्रयवा दिया गया थार वयालीस मास लें युद्ध करने का विचने न सके केंवल बद जी यह छापा ग्रथवा पशु क्षांधकार उसे हिया गया॥ ६। क्रीर उस ने ईश्वर का नाम क्रयवा उस के नाम की संख्या खता हो ॥ को विक्द्व निन्दा करने की अपना मुद्द खीला कि उस १८। यही ज्ञान है. जिसे बुद्धि दीय सी पणु की के नाम की थीर उस के तबू की थार स्वर्ग में बास संख्या की को इती करे क्यों कि वह मनुष्य को सी करनेदारीं की निन्दा करें ॥ ६। श्रीर उस की यद संख्या है श्रीर उस की संख्या क मा कियासठ है।

१४ क्री र में ने हुछि किई थीर देखें। मेम्रा सियान पर्ट्यत पर खड़ा निवासी लाग जिन के नाम जगत की उत्पत्ति से वध है श्रीर उस के सग गक लाग्र चवालीस सहस्र जन क्षियं हुए मेम्ने के जीवन के पुस्तक में नहीं लिखे गये जिन के मार्थे पर उस का नाम ग्रीर उस के पिता है उस की पूजा करेगे। ए। यदि किसी का कान का नाम लिखा है। २। श्रीर में ने स्वर्ग से एक होय तो सुने ॥ १०। यदि कोई बंधुश्रीं की घेर लेता शब्द सुना जो बहुत जल के शब्द के ऐसा श्रीर बड़े है तो वहीं वधुर्थाई में जाता है यदि कोई खड़्न है गर्जन के गव्द के ऐसा था ग्रीर वह गव्द जो में मार डाल ते। प्रवश्य है कि वही खड़ू से मार डाला ने सुना वीग वजानेहारा का सा घा ला प्रपनी जाय. यही पवित्र लागा का धीरज बार विश्वास है॥ अपनी बीग वजाते है। है। है। है। है। है।

वह श्रजगर की नाई वोलता था ॥ १२। श्रीर वह नहीं सीख सकता था केवल व एक लाख चवासीस चस पहिले पशु के सन्मुख उस का सारा ख्रीधकार सदस जन जो पृष्टियी से मेाल लिये गये थे॥ 🞖 । रखता है ग्रीर पृथिवी से श्रीर उस को निवासिया से ये हे हैं जो स्तियों के स्मा ग्रमुह न हुए क्योंकि व वस पहिले पशु की जिस का प्रायाद्वारक घाव घगा कुमार हैं. ये वे हैं कि जहा कही मेम्रा जाता है वे किया गया पूजा करवाता है ॥ १३ । श्रीर वह बड़े उस के पीके हो लेते हैं . ये तो ईश्वर के श्रीर मेम्ने के बड़े खाश्चय कर्मा करता है यहां लें कि मनुत्यों के लिये एक पहिला फल मनुत्यों में से मील लिये गये॥

पृषियों के निवासियों से कहता है कि जिस पशु कि वह पृष्टियों के निवासियों की ग्रीन हर एक को खड्ग का घाव लगा श्रीर वह जी गया उस के देश थीर कुल श्रीर भाषा श्रीर लोग की सुसमाचार तिये मूर्ति बनायो ॥ १५ । श्रीर उस की यह दिया सुनावे ॥ ७ । थीर वह बड़े शब्द से बोलता था जाया कि पशु की मूर्ति की प्राय देवे जिन्ते पशु कि ईग्रवर से हरी थीर उस का गुणानुवाद करें। की मूर्ति बात भी करे थीर जितने लेगा पणु को क्योंकि उस के विचार करने का समय पहुचा है

के चाहे ताने में चाहे वाने में वा चमहे में वा चमहे | की वनी हुई किसी घड्तु में फैल गई है। तो जानना कि व्याधि गांसत कोड़ है इस सिये वह वस्तु वाहे कैसे ही काम को न स्नाती हा तामी स्त्रसुद्ध ठहरेगो॥ ५२। से। यह उस वस्त्र की जिस की ताने वा वाने में वह व्याधि हो चाहे वह जन का को चाहेसनो का बा उस चमड़ेकी बस्तु की जलार वह व्याधि ग्रालित की क की है वह वस्तु याग्रा में जलाई जार ॥ ५३ । थैर यांदे याजक देखे कि वह व्याधि उस वस्त्र के ताने वा बाने में वा चमड़े की उस चस्तु में नहीं फैली, ५८। तो जिस वस्तु में व्याधि हो उस के धोने की खाड़ा दे तब उसे और भी सात दिन लों वग्द कर रक्खे॥ ५५। थीर उस की छोने की पीके याजक उस की देखे थीर यदि व्याधिकान तो रंग वदला हो थीर न व्याधि फैली दे। तो जानना कि वह श्रश्रु है उसे ष्याग में जलाना क्योंकि चाचे वह व्याधि भीतर चारे जपरवार की हा ताभी वह कटाव ठररेगा॥ ५६। श्रीर यदि याजक देखे कि उस के धे।ने के पीके व्याधि की चमक कम हुई तो वह उस की यस्त्र के चारे ताने चारे वाने में से वा चमहें में से फाइको निकाले ॥ ५० । श्रीर यदि यह व्याधि तव भी उस वस्त्र को ताने वा बाने में वा चमड़े की उस यस्तु मे देख पड़े ते। जानना कि यह फूटके निकली दुई व्याधि है श्रीर जिस में वद व्याधि हो उसे यात्रा में जलाना ॥ धूद । ग्रीर यदि उस वस्त्र से जिस के ताने वा वाने में व्याधि हो वा चमहे की का यक्त हा उस से जब धोई जार तव व्याधि जाती रही हा ता वह दूसरी बार धुलकर गुढ़ ठहरे॥ ५९ । जन वा सनी के वस्त्र में के ताने वा वाने मे या चमहे की किसी वस्तु में की कीठ की व्याधि हा उस के शुद्ध अशुद्ध ठहराने की यही व्यवस्था है॥

१८ फिर्ययदेश्या ने सूसा से कदा, २। क्षेत्रिकों के शुद्ध ठच्चराने की यह व्यवस्था है कि वह याजक के पास पहु-

चाया जार ॥ ३ । श्रीर याजक कावनी के बाहर जार थीर याजक उन कोकी को देखे थीर यदि उस की केंग्ड की व्याधि चंगी हुई ही, 8। ती याजक स्राचा दें कि गुड़ ठघरने हारे के लिये दें। गुड़ स्त्रीर जीते पन्नी देवदार की लक्डी लाही रंग का कपरा श्रीर ज़ुफा ये सब लिये जाएं॥ ५। श्रीर याजक ग्राचा दें कि एक पत्ती बहते हुए जल के जपर मिट्टी की पात्र में खील किया जाए ॥ ई। तब वह जीते पन्नी की देवदार की लकड़ी लाही की रंग के कपडे श्रीर ज़ूफा इन सभी समेत लेकर एक संग उस पत्ती के लेाडू में जा बहते हुए जल के जपर व्यक्ति किया जाएगा ब्रार दे, १। श्रीर कोढ़ से शुट्ठ ठहरनेहारे पर सात बार किंडजकर उस की शुद्ध ठहरार तब उस जीते हुए पद्मी की मैदान में छोड दे॥ ८। श्रीर शृद्ध ठइरनेदारा श्रपने वस्त्री की धी सब वाल मुंड़ाकर जल से स्तान करे तब वह शृह्व उहरे श्रीर उस के पीके वह कावनी में तो आने पार पर सात दिन लो छापने होरे से खाहर रहे॥ ए। थीर सातव दिन वह सिर हाकी थीर भीही के सब वाल मुहार वरन सव खाँग मुग्डन करार खाँर श्रपने वस्त्रो की धीर श्रीर जल से स्नान करे तव वह भृद्ध ठरुरेगा ॥ १० । श्रीर स्नाठवे दिन वह दो निर्दीप भेड को बच्चे श्रीर घरस दिन की एक निर्दीप भेड की बच्ची थ्रीर श्रम्भवनि के लिये तेल से सना हुआ एपा का तीन दस्वे खंश मैदा श्रीर लाग् भर तेल लाए॥ ११। ग्रीर शुद्ध ठहरानेहारा याजन दन व जुग्री समेत उस शुद्ध ठहरनेहारे मन्त्र्य की यहावा के स्मृख मिलापवाले तब्रू के द्वार पर खडा करे॥ १२। तब याजक एक भेड़ का बच्चा लेकर दोषबाल के लिये उने श्रीर उस लेगा भर तेल की सभीप लाए ग्रीर इन दोनों की हिलाने की भेट करके यदावा के साम्हने हिलाए॥ पंइ। ग्रीर वह उस भेट के बच्चे की उसी स्थान में जहां वह पापवलि ग्रीर देशमबलिपशुग्री की बलि किया करेगा अर्थान् पवित्रस्थान में व्यक्ति करे क्योकि जैसा पापर्वाल याजक का ठहरेगा वैसा ही दोय-र्वाल भी उसी का उद्दरेगा वह परमर्पावत्र है ॥ १८।

चीर जिस ने स्वर्ग थीर पृधियो थीर समुद्र श्रीर जल के सारो बनाये उस की प्रमाम करे। ॥

🕒 । द्वीर दूसरा इत यह कएता हुला पीहे है। विषा कि गिर गर्द यायुस यह यही नगरी गिर गर्द है कोंकि इम ने मध हेगा के लोगों की अपने व्यभिचार के कारण हो। कीप ऐता है तिस की मदिरा पिलाई है।

धीर तीमरा इस यहे घट्ट से यह फहता एवा उन की पीक्षे ही लिया कि यदि कीई उम पशु की थीर इस की मूर्ति की पूजा करे थीर अपने माचे पर व्यच्या अपने दाच पर हापा सेवे॥ १०। ती यह भी रंड्यर के काप की मदिरा हा। उस की क्रोध के कटारे में निराली ठाली गर्द है पीयेगा थीर पवित्र हुती के साम्दने श्रीर मेम्ने के माम्दने श्राम थीर राधिक में पीड़ित किया जायगा ॥ ११ । श्रीर चन की जीहा का धूर्या यदा मध्यदा चठता है शार न दिन न रास विद्यास उन की दे हो। पशु की शीर चस की मृत्तिं की पूका करते हैं ग्रीर का काई दम के नाम का काषा लेता है।। १२ । यही पवित्र लेगोां का धीरत है जो ईक्टर की बाजाओं का श्रीर यीश के विश्वाम की पालन करते हैं॥

मुक्त में घोला यह लिख कि बाद में की प्रभु में बरते है मा मृतक धन्य हैं. यात्मा कहता है हा कि व व्यपने परिचम में विचास करेंगे परना उन के कार्क उन के मग दी लेते है।

१४ । श्रीर में ने हुछि किई ग्रीर देखी एक हैं ॥ १५ । छीर दूमरा दूत मन्दिर में से निफला देशों के लेगा आके तेरे आगे प्रणाम करेगे क्योंकि चीर यहें ग्रज्य से पुकारके उस से जी मेघ पर घैठा तेरे विचार प्रगट किये गये है ॥ घा वाला प्रपना दमुक्रा लगाके लवनी कर क्योंकि

१९। श्रीर दूसरा दूत स्वर्ग में के मन्दिर में से निक्रला थ्रीर उसे पास भी चोखा इबुक्रा था॥ १८। थीर दूसरा दूत लिसे आग पर याधिकार या बेदी में से निकला थार जिस पास चारता दंसुया या उस में घट्त पुकारकर घोला अपना चेाखा इंसुम्रा लगा थीर प्रांचयी की दाख लता के गुच्छे काट ले खोंकि उम के दारा पक गये है। १९ I कीर दूत ने पृण्यियो पर अपना छंबुया सगाया थीर पृष्टियो की दाख लता का फल काट लिया श्रीर उसे ईश्वर के कीप के यहेरस के कुड में डाला॥ २०। श्रीर रस के कुछ का रैविन नगर के घाटर किया गया थीर रस कें कुंड में से घोड़ों की सगाम तक लाहू एक सी कांग्र तक यह निकला ॥

१५ क्रीर में ने स्वर्ग में दूचरा एक चिन्द यहां श्रीर प्रदूत देखा प्रार्थात् सात दूत जिन के पास सात विपत्ति थीं का पिक्रली भी की कि उन में ईश्वर का कीप पूरा किया गया ॥

२। थीर मे ने जैसा एक थारा से मिले हुए कांच के समुद्र की ग्रीर पशु पर थीर उस की मूर्ति पर १३। थीर में ने स्था में एक प्रष्ट मुना जा थीर उस के कापे पर थीर उस के नाम की संख्या पर जय करने हारों को उस कांच के समुद्र के निकट र्द्श्यर की वीर्थ लिये हुए खडे देखा ॥ ३। श्रीर व र्देश्वर के दास मूसा का गीत और मेम्रे का गीत गाते दे कि हे सर्व्याशक्तिमान ईश्वर परमेश्वर तेरे कार्य वडे थार श्रद्धत हैं . हे पवित्र लेगों के राजा चक्कता मेघ है थीर उम मेघ पर मनुष्य के पुत्र के तिरे मार्ग यथार्थ और सम्वे हैं॥ ४। हे परमेश्वर समान एक ग्रैठा है का ग्रापन मिर पर माने का कान तुक से नही हरेगा ग्रीर तेरे नाम की म्तुति मुफुट खार खपने द्वाच में चाला प्रमुखा निये दुग नहीं करेगा . क्योंकि केंचल तू ही पवित्र है खीर सव

५ । ग्रीर इस के पी है में ने दृष्टि किई छै।र रोरे लिये लवने का समय पहुचा है इस लिये कि देखे। स्वर्ग में साक्षी के तबू का मन्दिर खीला पृण्यियों की रोती पक चुकी है। १६। ग्रीर जो गया। ६। ग्रीर साती दूत जिन पास साती विपते मेघ पर यैठा या उस ने पृथियो पर प्रापना इंतुष्रा यों ग्रुह थ्रीर चमकता हुआ यस्त्र पहिने हुए ग्रीर लगाया थीर पृथियो को लयनी किई गई॥ काती पर सुनहले यटुक यांधे हुए मन्दिर से से सात द्ती की ईश्वर के की सदा सर्व्वदा कीवता दै कीप से भरे हुए सात सोने के पिवाले दिये॥ ८। श्रीर ईश्वर की महिमा से श्रीर उस के सामर्थ से मन्दिर ध्रुए से भर गया खीर जब ली उन सात दूतों की सातीं विषते समाप्त न हुई तव लो काई मन्दिर में प्रवेश न कर सका॥

१६ की र में ने मन्दिर में से एक बड़ा शब्द सुना की उन सात दूती

में बोला जायो यौर ईव्वर के काप के सात पियाले पृष्टिवी पर उंडेला ॥

२। श्रीर पहिले ने जाकी अपना पियाला पृष्टियी पर उंडेला श्रीर उन मनुष्यों की जिन पर पशु का कापा था थै।र की उस की मूर्ति की पूजा करते थे वुरा ग्रीर दु खदाई घाव दुग्री ॥

३। श्रोर दूसरे दूत ने श्रयना पियाला समुद्र पर उंडेला श्रीर वह मृतक का सा लाहू दे। गया श्रीर ससुद्र में द्वर एक जीवता प्राची मर गया ॥

४। श्रीर तीसरे दूत ने श्रपना पियाला नदिये। पर ग्रीर जल को सोतीं पर चंडेला ग्रीर हे लीष्ट्र धा गये॥ ५। श्रीर में ने जल के दूत की यह कहते सुना कि हे परमेश्चर जो है थीर जी था थार जी पवित्र है तू धर्मी है कि तू ने यह न्याय किया है॥ **६ । क्यों क्रिं उन्हा ने पवित्र लेगो। ब्री**गर भविष्यद्वकाश्री का लेखू बहाया श्रीर तूने उन्हें लेखू पीने की दिया है क्योकि वे इस याय है। 9 । श्रीर में ने घेदी में से यह शब्द सुना कि हा है सर्व्व-शक्तिमान ईश्वर परमेश्वर तेरे बिचार सम्ने थीर यथार्थ दें॥

गुबानुवाद करने के लिये पश्चाताप न किया॥

निकले ॥ 9 । थीर चारी प्राणियों में से रक ने उन सिंहासन पर उहेला थीर उस का राज्य खेथियारा है गया थै।र लेगों ने लेश के मारे अपनी अपनी जीभ चद्याई॥ ११। श्रीर चन्दी ने यापने क्रीया की कारण श्रीर श्रापने छावां के कारण स्वर्ग के ईश्वर की निन्दा किई थै।र अपने अपने कर्मी से पश्चाताप न किया ॥

> १२ । श्रीर इटवें दूत ने श्रपना पियाला यसी नदी पुरात पर उंडेला श्रीर उस का अल सूख गया जिस्ते पूर्णे।दय की दिशा के राजाकी का मार्ग तैयार किया जाय ॥ १३ । थै।र मे ने ख्रकार के मुद में से थीर पशु के मुद्द में से थीर भूठे भविष्यद्वका के सुद्द से से निकले दृए तीन श्रशुह श्रात्मार्थी की देखा जो मेहकी की नाई घे॥ १४। क्योंकि व भृतीं के खात्मा है की खाइचर्य कर्म करते हैं थे।र जो सारे ससार के राजाओं के पास जाते है कि उन्हें सर्व्वशक्तिमान ईक्टर के उस वहे दिन के युद्ध के लिये एक हे करें॥ १५। देखें। में चार की नाई श्राता हू. धन्य वदं जी जागता रहे थैं।र श्रमने वस्त्र की रक्षा करे जिस्ते वह नगान फिरे थीर ले। ग्राउप की लक्जान देखें। १६ । थ्रीर उन्दें। ने उन्दे उस स्थान पर म्झट्टे कियां जे। इत्रीय भाषा में इमीगेट्टी कहावता है।

१९। ख्रीर सातवे दूत ने ख्रपना पियाला खाकाश में उंडेला थ्रीर स्वर्ग के मन्दिर में ये प्रधात सिंदा-सन से रक वसा शब्द निकला कि हो चुका। १८। खीर शब्द खीर गर्जन खीर विजलियां दुई श्रीर वहा भुईडोल हुन्ना ऐसा कि जब से मनुष्य पृष्टिकी पर हुए सब से वैसा भीर दतना वहा मुईडोल न दुष्पा॥ १९। श्रीर वद वड़ा नगर तीन खरह दे। गया और देश देश के नगर गिर पडे थीर ८। श्रीर चै। घे दूत ने श्रपना पियाला सूर्य्य पर ईश्वर ने बड़ी बाबुल की स्मरण किया कि श्रपने चंद्रेला थार मनुष्यों की ग्राम से भुलसाने का ग्राध- क्रीध की जलजलाइट की मदिरा का कटारा उसे कार उसे दिया गया ॥ ९ । थ्रीर सनुष्य बडी तथन देवे ॥ २० । श्रीर घर एक टापू भाग गया श्रीर से मुलसाये गये थ्रीर ईश्वर की नाम की निन्दा किई कोई पर्छत न मिले॥ २१। थ्रीर बहे खीले जैसे जिसे इन विपता पर अधिकार है थीर उस का । मन मन भरके स्वर्ग से मनुष्या पर पहें थीर स्रोली की विपत्ति के कारण मनुष्यों ने ईग्रवर की निन्दा १० । श्रीर पाचर्य दूत ने श्रपना पियाला पशु के किन्द्रे क्योंकि इस से निपट बड़ी विपत्ति हुई ॥

१७. न्हीर जिन शत दूती के पास वे सत पियाले थे उन में से सक

ने भाकें मेरे संग बात कर मुक्त से कहा आ में तुके उस बड़ी वेश्या का दयह दिखानंगा ना वहुत नल पर छैठी है। र। जिस के संग पृधियों के राजाओं ने व्यभिचार किया है और पृथिवों के निवासी लेगा उस को व्यभिचार की मदिरा से मतवाले दुए है। है। श्रीर वह स्रात्मा में मुक्ते जंगल में ले गया श्रीर क्योंकि वह प्रमुखी का प्रभु श्रीर राजाओं का राजा मैं ने एक स्त्री को देखा कि लाल पशु पर बैठी घी है थीर जी उस के सा है सा बुलाये हुए थीर चुने को ईष्टर को निन्दा के नामें से भरा था श्रीर हुए श्रीर विष्वासये। यह ॥ ९५। फिर सुक्त से जिस की सात सिर श्रीर दस सींग घे॥ ४। श्रीर वाला ली जल तूने देखा जदां वेग्या बैठी है सी यह स्त्री वैजनी ग्रीर लाल वस्त्र पहिने घी ग्रीर बहुत खहुत लाग ग्रीर देश ग्रीर भाषा है।। १६। सोने और बहुमूल्य पत्थर ख्रीर मातियों से विभूषित खीर वे दस सीग जा तू ने देखे ख़ैार पशु ये ही घी खीर उस की दाघ में एक साने का कटारा था की वेग्या से बैर करेगे खीर उसे उजाड़ेंगे खीर नगी घिनित वस्तुश्रो से फ़्रीर उस के व्यक्तिचार की अशुट्ट करेंगे श्रीर उस का सांस खायेंगे श्रीर उसे आग में वस् क्षों से भरा था॥ ५। श्रीर उस को माथे पर एक जलायेंगे॥ १९।। ग्योंकि ईश्वर ने उन को मन में नाम लिखा था श्रर्थात् भेद . वडी वाबुल . पृथिवी यह दिया है कि वे उस का परामर्थ पूरा करे श्रीर की वेश्याखों धीर घिनित वस्तुखों की माता ॥ ६ । एक परामर्श रखें खीर जब लों ईश्वर के बचन पूरे क्रीर में ने उस स्त्री क्षेत पवित्र ले।ग्रीं क्षे लेाष्ट्र से न दीवें तव लें ग्रयना ग्रयना राज्य पशु की भीर योग्नु के साक्षिया के लाष्ट्र संमतवाली देखी देवे॥ १८। श्रीर की स्त्री तू ने देखी सा वह क्षीर उसे देखकों में ने वहा याश्चर्य करको अचमा वही नगरी है की पृथिवी के राजास्री पर राज्य किया॥

७। श्रीर दूत ने मुक्त से कहा तूने क्यो श्रचमा किया . में स्त्री का ग्रीर उस पशुका भेद की उस का बाइन है जिस के सात सिर स्रीर दस सीत हैं तुभा से कडूंगा॥ ८। जी पशुतूने देखा सी घा थीर नहीं है और अधाद कुड में से उठने थीर विनाश को पहुचने पर है छै। पृथिको के निवासी लाग जिन के नाम जगत की उत्पत्ति से जीवन के पुस्तक में नहीं लिखे गये है यशु की देखके कि वह थोड़ी बेर रहने होगा॥ ११। बीर बह पशु जा बहुताई से धनवान हुए है॥

था श्रीर नहीं है श्राप भी श्राठवां है ग्रीर सातें में से है थीर विनाश के। पहुचता है॥ १२। थीर ना दस सीग तू ने देखे से। दस राजा है जिन्हों ने श्रव लों राज्य नहीं पाया है परन्तु पश्च की संग एक घड़ी राजायों की नाई अधिकार पाते है।। १३। इन्हें। का एक ही परामर्श है श्रीर वे श्रपना श्रपना सामर्थ्य ग्रीर याधिकार पशु की देंगे॥ १४। ये ती मेम्ने चे युह करेगे श्रीर मेम्ना उन पर जय करेगा करती है ॥

१८. क्रीर इस के पी है में ने एक दूत की स्वर्ग से उत्तरते देखा जिस का यङ्ग श्राधिकार घा श्रीर पृष्टिवी उस के तेज से प्रकाशमान हुई ॥ २। थ्रीर उस ने पराक्रम से वहे शब्द से पुकारा कि गिर गई वही वाबुल गिर गर्द है थै।र भूतों का निवास कीर हर एक अशुद्ध यात्मा का बन्दोगृह ग्रीर दर एक श्रशुह ग्रीर था श्रीर नहीं है श्रीर श्राविगा असमा करेगे॥ ए। छिन्ति पंछी का पिंजरा हुई है॥ ३। क्योंकि सब यहीं वह मन है जिसे बुद्धि है . वे सात सिर सात दिशों की लोगों ने उस के व्यक्तिचार के कारण जी पर्व्वत हैं जिन पर स्त्री बैठी है।। १०। ग्रीर सात कीप छाता है तिस की सदिरा पिई है ग्रीर पृथिबी राजा है पाच तिर गये है थीर एक है थीर दूसरा के राजाध्या ने उस के सग व्यक्तिचार किया है थीर श्रव लों नहीं आया है श्रीर जव आवेगा तव उसे पृथिवी के व्यापारी लोग उस के सुख विसास की

थे। और मैं ने स्वर्ण से दूसरा ग्रव्ट सुना कि है मेरे तीगी उस में से निकल प्राक्षी कि तुम उस के पापें। में भागी न दी छो। छै। र कि उस की विपती में से कुछ तुम पर न पड़े ॥ ५ । क्यों कि चस को पाप स्वर्ग लें पहुचे हैं थीर ईक्वर ने उस के कुकर्मी को। स्मरख किया है॥ ६। जैसा उस ने तुम्हे दिया है तैसा उस को भर देख्रो थै।र उस के कर्मो के अनुसार दूना उसे दे देखां. जिस कटोरे में उस ने भर दिया उसी में उस के लिये दूना भर देखी।। ७। जितनी उस ने ख्रपनी बहाई किई ख्रीर सुख बिसास किया उतनी उस की पीडा श्रीर शोक देखी क्योंकि वह अपने सन में कहती है मे राखी हा बैठी हू थै।र विश्ववा नदी दू छै।र शाक्र किसी रोति से न देख़गी। ८। इस कारण एक ही दिन में उस की विपते था पर्डेगी अर्थात् मृत्यु श्रीर श्रोक श्रीर स्रकाल श्रीर यह श्राम से जलाई जायमी क्योंकि परमेश्यर ईश्यर जी **उस का विचारकत्ता है श्रोक्तिमान है॥ ए। श्रीर** पृंचिवी के राजा लोग जिन्हों ने उस के सग व्यभि-चार थै।र सुख विलास किया जव उस के जलने का घूषा देखेंगे तब उस के लिये रीयेगे श्रीर काती पोटेंगे॥ १०। श्रीर उस की पोडा के हर के मारे दूर खडे हो कहेंगे हाय हाय दे वही नगरी वावुल घे दृढ़ नगरी कि एक छी घड़ी में तेरा विचार श्रा पडा है ॥ ११। श्रीर पृथिवी के ब्योपारी लोग उस पर रायेगो थे। कलपेंगे क्योंकि श्रव तो कोई उन के ष्ठदाजों की बोक्ताई नहीं मोल लेगा॥ १२। श्रर्थात् सोने श्री क्ये श्री वहुमूल्य पत्थर श्री मोती श्री मलमल थे। बैजनी बस्त्र थे। पाटम्बर ग्री लाल बस्त्र की वेशकाई भीर हर प्रकार का मुगन्ध काठ छै।र हर प्रकार का द्वाघीदांत का पात्र श्रीर बहुमूख्य क्लाठ के भी पीतल भी लोचे थी। मरमर के सब भांति के पात्र॥ १३। थ्रीर दारचीनी थ्री इलायची थ्री धूप थ्री सुगन्ध तेल श्रा साधान श्रा मदिरा श्रा तेल श्रा चाखा पिसान थ्री गेष्टू थ्री कीर थ्री भेड़े थ्रीर छोड़ों थ्री रधों - भा दासें की झांकाई स्नार मनुष्यें के प्राया। १४। बार तेरे प्रार्थ के बाकित फल तेरे पास से जाते रहे ; भीर सब चिकनी थै।र भड़कीलो बस्तु तेरे पास से उसी में पाया गया।।

नष्ट दुई दे श्रीर तू उन्दे फिर कभी न पावेगा॥ १५। इन यस्तुका की व्योपारी लोग जा उस से धन-वान हो गये उस की पीडा के डर के मारे दूर खहे द्योगे थ्रीर रेाते थ्री कलपते हुण कदेंगे॥ १६। घाय द्वाय यद छड़ी नगरी जो मलमल थै।र बैजनी थै। लाल बस्त्र पहिने घी ग्रीर माने ग्रीर बहुमूल्य पत्यर श्रीर मोतिया से विभूषित थी कि एक ही घड़ी मे इतना बहा धन विला गया है।। १९। ग्रीर हर रक माभी थ्रीर जदाना पर के सब लाग थ्रीर मलाद लोग श्रीर जितने लोग समुद्र पर कमाते है सब हूर खडे हुए ॥ १८। कार उस के जलने का धूकां देखते हुए पुकारके बोले कीन नगर इस बद्दी नगरी के समान है॥ १९। ग्रीर उन्हों ने श्रपने ग्रपने सिर पर घूल डाली कीर राते की कलपते द्वर पुकारके बोले हाय हाय यह बड़ी नगरी जिस के द्वारा सब लाग जिन के समुद्र में जदाज घे उस के यहुमूल्य इव्य से धनवान दे। गये कि एक दी घडी में वह चनह गई है।। २०। हे स्वर्ग कीर हे पवित्र प्रेरिता थ्रार भविष्यद्वक्ता लागा उर पर श्रानन्द करा क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे लिये उस से पलटा लिया है। रे १। खेर एक पराक्रमी दूत ने छड़े चङ्की की पाट की नाई एक पत्थर की लेके समुद्र में डाला श्रीर करा यूं वरियाई से वही नगरी वावुल गिराई जायगो थीर फिर कभी न मिलेगी ॥ २२ । श्रीर वे य वजाने दारें। थीर वजिनया ग्रीर वशी वजाने-ष्टारीं ख्रीर तुरसी फूंकनेटारी का शब्द फिर कभी तुक मे सुनाम जायगा थीर किसी स्टाम का काई कारीगर फिर कभी तुभ में न मिलेगा श्रीर चक्की के चलने का शब्द फिर कभी सुक्त मे सुनान जायगा॥ २३। श्रीर दीयक की ज्येगित किर कभी तुभा में न चमकेगी थीर दूस्टे थी। दूस्टिन का अठ्य फिर कभी तुभा में सुना न जायगा क्योंकि तेरे ब्यापारी लाग पृष्यियों के प्रधान चे इस लिये कि तेरे टीने से **चब देशों के लाग भरमाये गये॥ २४ । श्रीर भविव्य**॰

द्वक्ताओं और पांचत्र सोगो का सोष्ट्र कीर की की

लाग पृथियो पर बध किये गये घे सभी का ले। हू

१८. जीएर इस को पीके में ने स्वर्ग में बहुत लोगों का वहा शब्द

सुना कि इतिलूयाइ परमेश्वर इमारे ईश्वर की त्राख के लिये जय जय थ्री महिमा थ्री श्रादर थ्री सामर्थ्य द्वाय ॥ २ । इस लिये कि उस के विचार सन्ने ग्रीर यचार्य है क्यों कि उस ने बड़ी बेश्या का जा ग्रपने व्यभिचार से पृषिवी की भृष्ट करती घी विचार किया है श्रीर अपने दासे। के लोड़ का पलटा उस **से लिया है ॥ ३ । श्रीर वे दूसरो** वार छलिलूयाछ व्राले थीर उस का ध्रमा सदा सर्व्वदा लों उठता है ॥ ४ । श्रीर चौर्वासें। प्राचीन श्रीर चारीं प्राणी गिर पहे थीर ईक्ष्र की जी विदायन पर बैठा है प्रकास करके वेलि श्रामीन इलिलूयाह ॥ ५। श्रीर रक ग्रव्द सिदासन से निकला कि दे दमारे ईश्वर के सब दासे। थैंगर उस से हरनेहारे। का क्वेटे क्या बड़े सब उस की स्तृति करे। । ई। छै।र मै ने कैसे घदुत लोगों का ग्रब्द श्रीर जैसे बहुत जल का भ्रब्द श्रीर जैसे प्रचंड गर्जना का ग्रव्द वैसा ग्रव्द सुना कि ष्ट्रांलल्याच परमेश्वर ईच्दर सर्व्वशक्तिमान ने राज्य लिया है ॥ ९ । श्राभ्रो हम श्रानन्दित श्रीर श्राहलादित दीवे थीर उस का गुगानुबाद करे क्योंकि मेम्ने का विवाद था पहुंचा है श्रीर उस की स्त्री ने षापने को तैवार किया है॥ ८। श्रीर उस की यह दिया गया कि शुद्ध खीर उजली मलमल पहिने क्योंकि यह मलमल पवित्र लोगों का धर्म है।। ୯ । श्रीर यह सुभा से घोला यह लिख कि धन्य घे की मेम्ने के विवाद के भीज में ब्रुलाये गये है . फिर मुभा से बोला ये खचन ईश्वर को सत्य बचन है।। ९०। श्रीर में उस को प्रयाम ऋरने की लिये उस की चरयो। के स्नागे गिर पड़ा स्नीर उस ने मुक्त से कहा देख ऐसा मत कर में तेरा श्रीर तेरे भाइयों का जिन पास योशुको साक्षी है सगी दास हू. ईच्छर की प्रकाम कर क्योंकि योशुकी साक्षी भविष्यद्वाची का श्रात्मा है॥

एक छ्वेत छोड़ा है और जो उस पर बैठा है सा मार डाले गये ग्रीर सब पक्षो उन के मांस से तृप हुए।

विश्वास्याग्य ग्रीर सञ्चा कहावता है ग्रीर वह धर्म से विचार थीर युद्ध करता है।। १२। उस की नंत्र श्राम की क्याला की नाई है श्रीर उस के सिर पर वहुत से राजमुक्ट है स्रीर उस का एक नाम लिखा है जिसे ख्रीर कार्ड नहीं केवल वही खाप जानता है।। १३ । श्रीर वर्ड लोडू से हुवाया हुश्रा बस्त्र पहिने है श्रीर उस का नाम यूं कहावता है कि ईश्दर का बचन ॥ १४ । थैं।र स्वर्ग में की सेना खेत घोडो पर चढें दुए डजली श्रीर शुद्ध मलमल पहिने हुए उस को पी है है। लेती थी। १५। श्रीर उस की मुंह से चोखा खड्डा निकलता है कि उस से वह देशें। के लोगों की मारे श्रीर वही लोहे का दंड लेके उन की चरवाही करेगा थ्रीर वही सर्व्वशक्तिमान ईप्टर के क्रोध की जनजनाइट की मंदिरा के क्षुड मे रीदन करता है ॥ १६। श्रीर उस को वस्त्र पर श्रीर जाघ पर उस का यह नाम लिखा है कि राजायो का राजा थै।र प्रभयो का प्रभु॥

१८। क्षीर में ने एक दूत की सूर्य में खडे हुए देखा श्रीर उस ने बड़े शब्द से पुकारके सब पंक्रिया ये जी श्राकाण के बीच में से उहते है कहा श्राक्री र्इच्वर की वही बियारी के लिये एक हे दी छो।। १८। जिस्ते तुम राजाश्री का मांच श्रीर सद्दस्पतिया का मांस क्षीर पराक्रमी पुरुषों का मांस क्षीर घोड़ी का थीर उन पर चढ़नेहारों का मांस श्रीर क्यानिर्द्धन्छ क्या दास वया क्रोटे क्या वहे सब लेगों का मास खाद्या ॥ १९। श्रीर में ने पशुकों श्रीर पृष्टिबी के राजाश्री का थीर उन की सेनाओं की घोड़े पर चठनेहारे से श्रीर उस की सेना से युद्ध करने की एकट्टे किये हुए देखा॥ २०। श्रीर पशु पकड़ा गया श्रीर उस की मग वद भूठा भविष्यद्वक्ता जिस ने उस के सन्मुख ष्प्राश्चर्य कर्म किये जिन की द्वारा उस ने उन लोगों की भरमाया जिन्हों ने पशुका काषा लिया श्रीर जी उस की मूर्ति की पूजा करते थे. ये दोनों जीते जी उस श्राम की कील में जो मन्ध्रक से जलती है डाले गये। २१। थ्रीर जी लीग रह गये से घोड़े पर ११। श्रीर में ने स्वर्ग की खुले देखा श्रीर देखें। घढ़नेद्वारे के खड़्न से की उस के मुद्द से निफलता है

२०. भी पर में ने एक दूत की स्वर्ग से चनरते देखा जिस पास अधार

क्रुड की क्रुंको घो ग्रीर उस के दाथ में वही जजीर यो ॥ २ । श्रीर उस ने श्रजगर की व्यर्थात् प्राचीन सांप की जी दियावल थीर शैंतान है पकडके उसे सहस्र वरस ली वाध रक्षा ॥ ३। श्रीर उस की ष्रणाद सुंह में हाला थार वन्द करके उस के सपर काप दिई जिस्ते यह जब लें सहस बरस पूरे न हां तव लों फिर देशों के लोगों की न भरमाध थीर इस पीछे उस की घोडी बेर लीं कुट जाने देशा॥

४। श्रीर में ने सिहासन की देखा ग्रीर उन पर लेगा बैठे ये थै।र उन लेगों की विचार करने का व्यधिकार दिया गया और जिन लेगों के सिर यीज की साची के कारण थार ईश्वर के वचन के कारण काटे गये घे बीर जिन्हों ने न पशु की न उस की मूर्ति की पूजा किई श्रीर श्रवने श्रवने माथे पर श्रीर श्रपने श्रपने छाय पर कापा न लिया में ने उन की प्राचीं की देखा थार वे जी गये थार स्त्रीष्ट के सग सदस बरस राज्य किया ॥ ५। परन्तु श्रीर सब मृतक लेगा जब सी सदस घरस पूरे न दुग तब ली नहीं जी गये . यह ता परिता पुनवत्यान है ॥ ६ । जी पहिले पुनरूयान का भागी है से। छन्य ग्रीर पवित्र है . इन्हों पर दूसरी मृत्यु का कुछ ग्राधिकार महीं है परन्तु वे ईंग्वर के थीर खीष्ट के याजक है। ग्री ग्रीर सदस वरस उस के स्वा राज्य करेगे॥

9। श्रीर जब सदस वरस पूरे देशी तब ग्रीतान स्रपने बन्दीगृह से हुट जायगा ॥ ८। श्रीर छहुं ख़ुट पृषिर्वा के देशों के लोगों की अर्थात् जून ग्रीर माजूज को जिन की संख्या समुद्र की बालू की नाई , होती भरमाने की निकलेगा कि उन्हें पुरु के लिये रक हु करे ॥ ए। कीर वि पृधिवी की चौराई पर चक् साये कैंदर पश्चित्र लोगों की कावनी स्नार प्रिय मगर की। धर लिया खीर ईश्वर की खीर से ग्राग स्वर्ग

गया थार ध रात दिन सदा सर्घ्यदा पीसित किये जायेगे॥

११। थ्रीर में ने सक यहे क्वेत वितासन की थार उस पर बैंडनेलारे की देखा जिस के सन्मुख से पृणिकी यौर श्राकाण भाग गये श्रीर उन के लिये जगद न मिली ॥ १२। थीर में ने ज्या दे। टे यया वहे सव मृतकों की ईश्वर के खारी खड़े देखा थै।र पुस्तक खाले गये थार दूसरा पुन्तक वर्षात् जीयन का पुस्तक कोता गया श्रीर पुस्तकी में लघी हुई वाती से मृतकी का विचार उन के कर्मी के श्रनुंगर किया गया। (२)। श्रीर समुद्र ने उन मृतको को को उस में श्रे दें दिया थीर मृत्यु थीर परलाक ने उन मृतकी की की उन में घे दें दिया शीर उन में से छर एक का विचार उस को कर्मी क श्रमुसार किया गया॥ १४ । श्रीर मृत्यु श्रीर परलाक श्राम की भील में डाले गये . यह ता दूसरी मृत्यु है ॥ १५ । श्रीर जिस किसी का नाम जीवन के पुम्नक में जिला दुया न मिला यद याग की सील में डाला गया।

२१. ब्रीपर में ने नये आकाण थार नई पृष्टियों की देखा स्प्रोक्ति पहिला स्राक्षाण ग्रार पहिली पृष्टियी बाते रहे स्रार समुद्र भीर न था॥ २। ग्रीर मुभ्त योद्यन ने पवित्र नगर नई यिष्णलोम का जैसी दृष्टिन का अपने स्वामी के लिये मिगार किई हुई है बैची तैयार किई हुई स्वर्ग व ईश्वर की पास से उतरते देखा ॥ ३ । ग्रीर में ने स्वर्ग से एक वहा ग्रव्द सुना कि देखा ईग्रवर का देरा मनुष्यों के साथ दे थार यह उन के संग वास करेगा थ्रीर वे उस के लेगा हेगी थ्रीर ईववर स्राप उन के साथ उन का ईप्रवर द्वागा॥ ४। स्रीर र्दण्टर उन की श्रांखीं से सब श्रांसू पेक हालेगा थ्रीर मृत्यु थ्रीर न द्योगी क्षीर न ग्रीक न विलाग न लेश फ्राँर हागा वशेकि प्रग्रली वात जाती रही हैं ॥ ५ । छोर सिंदासन पर बैठनेहारे ने कहा देखे। से उतर्भ है।र उन्हें मस्म किया॥ १०। श्रीर उन का में सब कुछ नया करता हू. फिर मुक्त से बोला भरमानिहारा श्रीतान क्याग्रा ख्रीर गांधक की कील लिख से बढ़ीकि ये बचन सत्य छीर विक्वासयाग्य में जिस में प्रशु क्रीर कूठा मधिष्यद्वक्ता दें डाला हैं। दें। श्रीर उस ने सुक्त से कदा दें। चुका में

खलफा खैर खोमिगा खादि खैर अन्त हू. जे।
प्यासा है उस की मैं जीवन के जल के सेति में से
सेतमेत देखगा ॥ ६ । जी जय करे से सब वस्तुखों
का खिक्कारी होगा खौर में उस का ईश्वर होगा
धीर वह मेरा पुत्र होगा ॥ ६ । परन्तु भयमानी
खीर खिक्कासियों खीर घिनीनी खीर हत्यारी खीर
व्याभिचारियों खीर टोन्टी खीर मूर्तिपृजकों खीर सब
भूठे लेगों का भाग उन्दे उस भील में मिलेगा जी
खाग खीर गन्धक से जलती है । यही दूसरी मृत्यु है ॥

ए। थीर जिन शात दूता की पास सात पिक्सी विपता से भरे हुए सातें। पियाले घे दन में से एक मेरे पास ग्राया ग्रीर मेरे संग बात करके वाला कि खा में ट्राव्हिन की खर्थात् मेंस्ने की स्त्री की तूमे दिखासमा ॥ १०। थ्रीर वह मुभे श्रात्मा में एक वहे थैं।र क्वे पर्ळात पर ले गया थार बहे नगर पवित्र पिरूणलीम की मुर्भे दिखाया कि स्वर्श से ईश्वर के पास से सतरता है। ११। श्रीर ईश्वर का तेज उस में है ग्रीर उस की ज्येति स्नत्यन्त माल के पत्थर की नाई अर्थात् रफाटेक सरीखे मूर्ण्यकान्त मोण की नाई है॥ १२। श्रीर उस की वही ग्रीर कची भीत है ग्रीर उस के वारह फाटक है ग्रीर उन फाटकों पर बारह टूत है ग्रीर नाम उन पर लिखे है अर्थात् इसायेल के सन्तानी के बारह कुली को नाम ॥ १३ । पूर्व्य की खोर तं।न फाटक उत्तर की थ्रार तीन फाटक दक्षिण की थ्रार तीन फाटक थीर पश्चिम की थ्रीर तीन फाटक है॥ १४। ग्रीर नगर की भीत की वारह नेव है थार उन पर मेम्ने के वारच प्रेरिता के नाम ॥ १५ । ग्रीर की मेरे संग वात करता था उस पास एक से ने का नल था जिस्ते वह नगर की थीर उस के फाटकी की थ्रीर उस की भीत की नाये॥ १६ । श्रीर नगर चै।खुंटा वसा है थैं।र जितनी उस की चै।छ।ई उतनी ∖उस की लम्बाई भी ई ग्रीर उस ने उस नल से नगर के। नापा कि साछे सात सा का का है . उस की लम्बोई क्षीर चौडाई थ्रीर कवाई एक समान है॥ १५। और उस ने उस की भीत की मनुष्य के अर्थात्

को है। १८। श्रीर उस को भीत को जोड़ाई सूर्यन कान्त की यो ग्रीर नगर निर्मल सेने का या जो निर्मल कांच के समान था॥ १९। श्रीर नगर की भीत की नेवे इर एक वहुमूल्य पत्थर से संवारी हुई घी पहिली नेव सूर्यकान्त की घी दूसरी नीलमांग की तीसरी जालड़ी की चै। थी मरकत की ॥ २०। पांचवीं गोमेदक की इठवीं माणिक्य की सातवीं पीतमींग की स्राठवीं पेराज की नवीं पुखराज की दसवीं लइ-र्सानवे को एग्यारहवीं ध्रुसकान्न की बारहवीं मर्टीप को ॥ २१ । श्रीर वारह फाटक वारह माती घे एक एक माती से एक एक फाटक वना था थार नगर की सहक स्यच्छ काच के ऐसे निर्मल सोने की थी॥ २२। थ्रीर मै ने उस में मन्दिर न देखा क्यों कि परमेश्वर ईश्वर सर्व्वशक्तिमान श्रीर मेम्ना उस का मन्दिर है।। २३। थीर नगर की सूर्य अधवा चद्रमा का प्रयोजन नहीं कि वे उस में जमकी क्यों कि ईश्वर के तेज ने उसे ज्योति दिई थीर मेम्रा उस का दीपक है। २४। श्रीर देशों के लोग जी त्राग पानेहारे हैं उस की ज्योति से फिरेगे थै।र पृष्टियी के राजा लेगा श्रपना अपना विभव थै।र मर्घादा उस में लावंगे॥ २५। थै।र उस के फाटक दिन की कभी वन्द न किये जीयेंगे क्यों कि वहां रात न द्वागी ॥ २६ । श्रीर वे देशों के ले ग्रे। का विभव श्रीर मर्प्यादा उस में लावेंग्रे ॥ २८,। क्षार को ई ग्रापित्रत्र बस्तु ग्राथवा घिनित कर्मी करने-हारा श्रयवा मूठ पर चलनेहारा उस में किसी रीति से प्रवेश न करेगा परन्तु केवल वे लेगा जिन के नाम मेसे को जीवन के पुस्तक में लिखे हुए है।

संग्र वातार प्र प्रांता का निर्माण कि एक सीने का नल हो। जिस्तें वह नगर को खीर उस के फाटकों को लिस्तें वह नगर को खीर उस के फाटकों को लिस्तें वह नगर को खीर उस के फाटकों को लिस्तें वह नगर को लिस्तें उस को नापे। १६। खीर नगर की नाई स्वच्छ दिखाई कि ईश्वर के खीर मेम्ने के चीखुंटा वसा है खीर वितनी उस को चीखाई उतनी उस को लम्बाई भी है ग्रीर उस ने उस नल से नगर के लिस के बीच में इस पार खीर उस पार जीवन को नगर के नगर के लिस के जीव में इस पार खीर उस पार जीवन को लिस के जीव में इस पार खीर उस पार जीवन को नगर के नगर के खीर उस पार जीवन को नगर के नगर के खीर उस पार जीवन को नगर के नगर के जीव में इस पार खीर उस पार जीवन को नगर के नगर के लिस है। ३। ग्रीर खाब के नगर के नगर के लिस है। ३। ग्रीर खाब के नगर के नगर के लिस है। ३। ग्रीर खाब के नगर के नगर के लिस है। ३। ग्रीर खाब के नगर के नगर के लिस है। ३। ग्रीर खाब के नगर के नगर के लिस है। ३। ग्रीर खाब के नगर के नगर के लिस है। ३। ग्रीर खाब के नगर के नगर के लिस है। ३। ग्रीर खाब के नगर के नगर के लिस है। ३। ग्रीर खाब के नगर के नगर के लिस है। ३। ग्रीर खाब के नगर के नगर के लिस है। ३। ग्रीर खाब के नगर के नगर के लिस है। ३। ग्रीर खाब के नगर के नगर के लिस है। ३। ग्रीर खाब के नगर के नगर के लिस है। ३। ग्रीर खाब के नगर के नगर के लिस है। ३। ग्रीर खाब के नगर के नगर के लिस है। ३। ग्रीर खाब के नगर के नगर के लिस है। ३। ग्रीर खाब के नगर के नगर के लिस है। ३। ग्रीर खाब के नगर के

सेवा करेगे ॥ 🞖 । न्त्रीर उस का मुद्द देखेंगे न्त्रीर उस का नाम उन के माथे पर देशा॥ ५। थीर बदां रात न द्वागी थ्रीर उन्दे दीयक का श्रथवा सूर्य्य की क्योति का प्रयोजन नहीं क्योक्ति परमेश्वर ईश्वर उन्हे न्योति देगा थै।र वे सदा सर्व्वदा राज्य करेगे॥

योग्य ब्रीर सत्य हे ब्रीर पवित्र भविष्यद्वक्तायों के ईश्वर ब्रीर व्यभिचारी ख्रीर हत्यारे ख्रीर मूर्तिपूजक है ब्रीर परमेश्रद ने अपने दूत की भेजा है जिस्ते यह जाते हर एक जन जी भूठ की प्रिय जानता स्त्रीर उस पर जिन का श्रीघ्र पूरा द्वाना श्रवश्य दे अपने दासें को चलता है ॥ १६ । मुक्त योशु ने श्रपने दूत की भेजा दिखावे ॥ ७ । देख मै भीघ्र याता हू . धन्य वद ना है कि तुम्दे मण्डलियों में इन वातों की सान्नी देवे . इस पुस्तक के भविष्यद्वाक्य की वाते पालन में दाकद का मूल ग्रीर वंश ग्रीर मार का चन्जल करता है॥

८। श्रीर में योदन जो हू सोई यह वार्न देखता श्रीर मुनता था श्रीर जब में ने सुना श्रीर देखा तब जो दूत मुक्ते यह बाते दिखाता था में उस के चरखा के ब्यागे प्रयाम करने की गिर पडा॥ ९। श्रीर उस ने सुक्ष से कदा देख ऐसा मत कर वयोकि मै तेरा थार भविष्यद्वकाश्री का जा तेरे भाई है श्रीर इस पुस्तक की बाते पालन करनेहारा का संगी दास ह . 'ईश्वर की' प्रगाम कर ॥

१०। खेर उस ने मुक्त से कहा इस पुस्तक के भविष्यद्वाका की वाता पर छाप मत दे क्योंकि समय निकट है।। ११। ना स्नन्याय करता है सा स्रव्य भी यान्याय करता रहे त्रीर जा अशुद्ध है सा अब भी है हां में शोध स्नाता हू. स्नामीन हे प्रभु योशु स्ना॥ ष्यशुद्ध रहे थ्रीर धर्म्मी जन प्रव भी धर्मी रहे थार २१। इमारे प्रभु यीशु जीप्ट का प्रनुग्रह तुम सभी के पवित्र जन श्रव भी पवित्र रहे॥ १२। देख मै शीघ्र सा होते। स्नामीन ॥

सिंहासन उस में द्वारा खार उस को दास उस की आता हूं खीर मेरा प्रतिफल मेरे शाय है जिस्ते हर रक को जैसा उस का कार्य ठहरेगा वैसा फल देकं॥ १३। मे प्रलका थार योमिमा प्रादि खीर यन्त पहिला थ्रीर पिछला हू॥ १४ । धन्य वे जो उस की श्राजाश्रों पर चलते हैं कि उन्हें जीवन के वृद का श्रीधक्तार मिले थैं।र वे फाटकों से घेकि नगर ई। श्रीर उस ने मुक्त से कहा ये वसन विश्वास- में प्रविश कारें॥ १५। परन्तु वाहर कृते श्रीर टोन्ट तारा हू ॥ १७। थीर श्रात्मा थीर दूक्तिन कहते है था थै।र ने। भुने से। करे था थै।र जे। प्यासा दे। से। ग्राव थै।र जी चारे से। जीवन का जल सैतमेत लेवे॥

९८। में इर एक की जी इस गुस्तक के भवि-प्यद्वायय की वाते सुनता है सान्नी देता ह कि यदि कोई इन वातों पर कुछ वढार्व तो ईश्वर उन विपतीं को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढावेगा॥ १८। ग्रेग यदि कोई इस भविष्यद्वाच्य के पुस्तक की वातों में में मुक्त चठा लेबे तो ईश्वर जीवन के पुन्तक में से ग्रीर पांचित्र नगर में से थैं।र उन वाता में से को इस पुस्तक में लिखी है उस का भाग उठा लेगा।

२०। जो इन वाता की साची देता है सा कहता

सव यासक दोपद्यलि के लेाहू में से फुछ लेकर शुद्ध ठहरनेहारे के दृष्टिने कान के सिरे पर ग्रीर उस को दिवने द्वाध थ्रीर दिवने पाछ को खाँगुठीं पर लगार ॥ १५ । खीर याजक उस लागू भर तेल में से क्षक लेकर अपने वार्य दाघ की दशेली पर डाले॥ **९६ । स्रोर याजक स्रपने दहिने दास्र की स्रांगुली की** थ्रपनी बाई इधेर्ली पर के तेल मे बारके उस तेल में से क्रुड़ प्रपनी प्रगुली से यहावा के सन्मुख सात बार किंडमें॥ १०। खीर ना तेल उस की इंग्रेली पर रह जाएगा याजक उस में से कुछ शृद्ध ठहरने-हारे के टहिने कान के सिरे पर थीर उस के दिहने हाच खीर दहिने पांच के अगुठी पर दोपवलि के लोइ के कपर लगाए॥ १८। खीर जो तेल याजक की इंग्रेली पर रह जाए उस की वह शुद्ध ठहरनेहारे के सिर पर हाल दें श्रीर याजक उस के लिये यद्दीया के साम्हने प्रायश्चित करे ॥ १९ । थ्रीर याजक पाप-वाल का भी चढाके उस के लिये जा अपनी अश्वता से शुद्ध ठहरनेहारा है। प्रायश्चित करे ख्रीर उस के पीके द्वामविषयम् का विल काके, २०। अनुविल समेत वेदी पर चढ़ाए सा यानक उस के लिये प्रायधिचत करे श्रीर यह गुद्व ठहरेगा ॥

२१। पर यदि यह दिरे ही ग्रीर इतना लानेकी उस के पूजी न हा ता बद खपना प्रायश्चित कराने के लिये डिलाने की एक भेड़ का वच्चा दोपर्वाल के लिये श्रीर तेल से सना दुवा रपा का दसवा यश मैदा अनुवाल करके श्रीर लोग भर तेल लार, २२। श्रीर दी पिंहुक वा कबूतरी के दें। बच्चे लाए जैसे कि बद्द ला सके ख़ीर इन में से एक तो पापविल श्रीर दूसरा होमवलि हो ॥ २३। थीर पाठवे दिन वह इन सभी की अपने शुद्ध ठहरने के लिये मिलापवाले तब्रू के द्वार पर यद्वावा के सन्मुख याजक के पान ले यार्ग २४ । तब याजक **चस लागू भर तेल और दापर्वालवाले भेड़ के वर्चे** की लेकर कि कि की भेट करके यहीया के सास्त्रे ् हिलार ॥ 🛂 । फिर देग्यविलवाला भेड़ का बच्चा विल किया जार श्रीर याजक उस के लेाहू में से

पर थीर उस की दृष्टिने द्वाचा बीर दृष्टिने यांघ के श्रंगुठी पर लगार ॥ २६ । फिर याजक उस तेल में से कुछ ग्रपने वाये दाघ की दुचेली पर डालकर, २७। ग्रपने दिहने दाध की श्रंगुली से ग्रपनी खार्च प्रधेली पर को तेल में से कुछ यदीखा की सम्मुख सात द्यार क्रिडके ॥ २८ । फिर याजक यापनी द्रघेली पर के तेल में से मुक्त शुद्ध ठध्रनेद्दारे की दर्विने कान की सिरे पर थी। उस के दिहने छाथ श्रीर दिशने वांव के थंगुठों पर दोपवांत के लोड़ के स्थान पर लगार ॥ २९ । थ्रीर की तेल याजक की इघेली पर रह जार उसे घट शुद्ध ठहरनेहारे के लिये यहीचा को साम्दने प्रायश्चित करने की उस के सिर पर हाल दे॥ ३०। तब वह पिंहुकों वा कव्रतरी के बहों में से जो बद ला सका है। एक की चठाए ॥ ३१। अर्थात् जो पत्ती घर ला सका है। उन में से वह एक को पापवलि करके थार ब्रज्जवलि समेत दूसरे की दीमधील करकी चढ़ार इस रीति याजक शुद्ध ठद्दरनेद्दारे के लिये यद्दीयां के सास्टने प्रायधितत करे ॥ ३२ । जिसे कीळ की व्याधि हुई ही स्रीर उस को इतनी पूजी न दे। कि शृह ठद्दरने की सामग्री को ला सके उस के लिये यही व्यवस्था है।

३३। फिर यद्दीया ने मूसा खीर दादन से कदा, ३४। जब तुम लेगा कर्नान् देश में पहुंची जिसे में तुम्हारी निज भूमि होने के लिये तुम्हे देता हू उस समय यदि में कोठ़ की व्याधि तुम्हारे खाँधकार के किसी घर में दिखाक, ३५। तो जिस का घड घर ही से ग्राकर याजक की ये विता दें कि मुक्ते ऐसा देख पड़ता है कि घर में माना कोई व्याधि ष्टै॥ ३६। तव याजका स्त्राचा देकि उस घरमे व्याधि देखने के लिये मेरे जाने से पहिले उसे खाली करी ऐसान द्वाकि जी कुरू घर में दे। यद सब अशुद्ध ठद्दरे थीर पीके याजक घर देखने की भीतर जार ॥ ३०। तव वह उस व्याधि की देखे श्रीर यदि वह व्याधि घर की भीतों पर हरी हरी सी वा लाल लाल सी माना खुदी हुई लकीरों के इप मे ही श्रीर ये लकीर भीत में ग्राहिरी देख पड़ती हों, कुछ लेकर गुह ठरूरनेहारे के दोहने कान के चिरे ३८। तो याजक घर से बाहर द्वार पर काकर घर

को सात दिन लें। चन्द कर रक्खे॥ ३९। ग्रीर सातवे दिन याजक प्राक्तर देखे ग्रीर यदि वह व्याधि घरकी भेतीं परफैल गई हो, 80। ती याजक श्राचा दें कि जिन पत्थरीं की व्याधि है उन्हें निकालकर नगर से खादर किसी खशुद्ध स्थान में फेंक दो ॥ १९ । श्रीर वह घर के भीतर भीतर चारों म्रोर खुरचवा दे श्रीर वह खुरचन नगर से बाहर किसी अशुह स्थान में डाली जाए॥ ४२। श्रीर लाग दूसरे पत्थर लेकर पहिले पत्थरी के स्थान मे लगाएं भीर याजक दूसरा गारा लेकर घर पर मेरे ॥ ४३ । थार यदि पत्यरों के निकाले जाने थार घर की ख़रचे और लेखे जाने की पीछे वह व्याधि फिर घर में फूट निक्तले, 88। तो याजक श्राकर देखे बीर यदि वह व्याधि घर मे फैल गई हा ती वह कान ने कि घर में गांनित के। क़ है वह स्रशुद्ध है ॥ ४५। भीर वद सब गारे समेत पत्थर लकड़ी खरन सारे घर की खुदवाकर शिरा दे श्रीर उन मब बक्तुश्री की उठवाकर नगर से वाहर किसी अशुद्ध स्थान पर फ्रेंक्या दे॥ ४६। श्रीर जब लें वह घर वन्द रहे तब ली यदि कोई उस में जार ती वह संभ ला षशुद्ध रहे ॥ ४० । श्रीर की कोई उस घर में शेए वह श्रपने वस्त्रों का धार श्रीर का काई उस घर में खाना खार वह भी खपने वस्तों की छे। ए॥ ४८। ग्रीर यदि याजक स्थाकर देखे कि जब से घर लेसा गया तब से उस में व्याधि नहीं फैली ती यह जानकर कि वह व्याधि दूर ही गई है घर की गुढ़ ठहराए॥ १९९ । भार घर घर की पाप कुडाकी पावन करने के लिये दे। पद्मी देवदार की सकडी लाही रंग का कपहा श्रीर त्रुफा लिया लाए, ५०। श्रीर एक पत्नी की वहते हुए बल के कपर मिट्टी के पात्र में बलि करे।। ५९। तब वह देवदार की लक्करी लाही रंग के कपरे ग्रीर लूफा दन सभी समेत कीते दूर पदी की लेकर वाल किये हुए पक्षी के लीडू में खीर घरते हुए जल में बीर दे थीर उन से घर पर सात दीर किंडकी ॥ ५२। श्रीर ध्यद्य पत्नी के लोडू कीर बहते हुए जल कीर जीते हुए पक्षो श्रीर देवदारु की लक्षडो श्रीर ज़ूफा श्रीर साद्दी रंग की कपड़े के द्वारा घर की पाप हुड़ाकी पावन की धोकर जल से स्त्रान करे थीर संभ लें अध्व

करे॥ ५३। तब बह जीते हुए पन्नी की नगर से वाहर मैदान में क्रोड़ दे इसी रीति से वह घर के लिये प्रायश्चित करे तव वह शुद्ध ठहरेगा ॥

५४। सब भाति के कोठ को व्याधि श्रीर सेंहुएं, ५५। थीर वस्त्र थीर घर के कोठ, ५६। थार युजन थीर पपडी थीर फूल के विषय में, ५०। शुद्ध श्रशुद्ध ठहराने की शिदा की व्यवस्था यही है। सारे कोठ की व्यवस्था यही है।

(रेसे सागा की विधि जिन के प्रमेह हा)

१५ फिर्र यहोवा ने मूचा स्त्रीर हाबन से कहा, २। इसार्शलियों से ये। अन्दो कि जिस जिस पुरुष के प्रमेह हो वह उस कारण श्रशृह ठहरे॥ ३। श्रीर चाहे बहता रहे चादे बहना बन्द भी हा ताभी उस की श्रश्काता ठहरेगी ॥ ४। जिस के प्रमेह है। वह जिस जिस विक्रीने पर लेटे वह अश्रुद्ध ठहरे श्रीर जिस जिस वस्तु पर वह बैठे वह भो श्रशृद्ध ठहरे॥ ५। श्रीर ना की इं उस की विद्यानि की कूर वह आपने वस्त्री को। धोकर जल से स्नान करें ग्रीर संभा ले। श्रग्रुह उद्दरा रहे ॥ ६ । श्रीर जिस के प्रमेह हो वह जिस वस्तु पर बैठा हो उस पर जी की ई बैठे वह श्रपने वस्त्रों की धोकर जल से स्तान करे श्रीर संभ ली श्रशुद्ध ठद्दरा रहे॥ ७। श्रीर जिस की प्रमेह ही उस **से जा कोर्ड छू जार वह श्रपने वस्त्रा का धाकर जल** से स्नान करें श्रीर साम लों अधुद्व रहे॥ ८। श्रीर जिस के प्रमेह है। वह यदि किसो शुद्ध मनुष्य पर **प्रको तो यह अपने वस्त्रों को धोकर** जल से स्नान करे थीर सांभ लें। अशुद्ध रहे॥ १। थीर जिस की प्रमेह हो वह सवारी को जिस वस्तु पर वैठे वह श्रग्रुह ठइरे॥ ५०। श्रीर की कीई किंसी वस्तु की को उस की नीचे रही है। क्रूए वह सांक सी अशुद्ध रहे थ्रीर जो कोई ऐसी किसी वस्तु को उठाए वह श्रपने वस्त्रों की धीकर जल से स्तान करे थै।र सांक लों अशुद्ध रहे॥ १९। धीर जिस के प्रमेह दे। वह जिस किसी की विन हाथ धोये कूर वह अपने वस्त्री

रहे। १२। श्रीर जिस के प्रमेह है। यह मिट्टी के जिस किसी पात्र की छूए यह तोड़ हाला जाए श्रीर काठ के सब प्रकार के पात्र जल से श्रीये जाएं।। १३। फिर जिस के प्रमेह हो यह जय प्रपने रेगा से स्था है। जाए तब से श्रुट्ठ ठहरने के सात दिन गिन ले श्रीर उन के बीतने पर प्रपने वस्त्रों की श्रोकर यहते हुए जल से स्तान करे तब यह श्रुट्ठ ठहरेगा।। १८। श्रीर श्राठवे दिन वह दी पिड़क वा कब्रूतरी के दे। बच्चे लेकर मिलापवाले तब्रू के द्वार पर यहीवा के सम्मुख जाकर उन्हें याजक की दे।। १५। तब याजक उन से से एक की पापवाल श्रीर टूसरे की होमवाल करके चढ़ाए श्रीर याजक उस के लिये उस के प्रमेह के कारण यहीवा के सम्बन्धे प्रार्था प्रवास करे।।

१६। फिर यदि किसी पुस्त का वीर्ष्य स्वलित ही जार तो वह अपने सारे अरीर की जल से धीर और सांभ लीं अशुद्ध रहे॥ १०। और जिस किसी वस्त्र वा चमसे पर वह वीर्ष्य परे वह जल से धीया जार और सांभ लीं अशुद्ध रहे॥ १८। और जव कीर्स पुस्त्र स्त्री से प्रसा करे ती वे दोने। जल से स्नान करे और सांभ ली अशुद्ध रहे॥

९९। फिर जब कोई स्त्री ऋतुमती हो तो बह सात दिन लों श्रशुद्ध ठइरी रहे ग्रीर सा काई उस की कूर यह संभा ली अशुद्ध रहे॥ २०। श्रीर जव को वह मण्ड रहे तव का जिस जिस वस्तु पर वह सेटे स्रीर जिस जिस यस्तु पर यह वैठे वे सब स्रशुद्ध ठहरे॥ २१। श्रीर जी कोई उस के विकीने की कुए वह अपने वस्त्र धोकर जल से स्तान करे थे। संभ ली क्रमूह रहे॥ २२। ग्रीर की की दिक्ति वस्त की छूर जिस पर वह बैठी है। वह अपने वस्त्र धीकर जल में स्त्रान करे ग्रीर सांक लें। श्रशुद्ध रहे॥ २३। चीर यदि विक्वीने वा छीर किसी वस्तु पर जिस पर बद बैठी हो छूने के समय एस का किएर लगा है। तो कूनेदारा संभ लो मा द्वारहे॥ २८। स्रीर पदि को दे पुरुष उस से भाग किर और उस का र्वाधर चस के लग ला अध्य पुरुष सात दिन ली प्रशुद्ध र रहे थै।र जिस जिस विक्रीने पर यह लेटे वे उंब ुंह उहरे ॥

२५। फिर यदि कोई स्त्री आपने ऋतु के ये। उस समय की होड़ यहुत दिन रकस्यला रहे या उस योग्य समय से खाधिक ऋतुमती रहे ते। जब सें। वह रेसी रहे तब लों यह श्रशुंह ठहरी रहे॥ रई। उस के ऋतुमती रहने के सब दिनों में जिस जिस विदेति पर वह लेटे वे सब उस के रजसवाले विक्रीने के समान ठद्दरे ग्रीर जिस जिस वस्तु पर यह वैठे वे भी उस के ऋतुमती रहने के याग्य दिनां की नाई ष्रशृद्ध ठद्दरे॥ २०। ग्रीर की कीर्ड उन वस्तुर्थी की कूर वह अशुद्ध ठ६रे से। वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्तान करे थीर सांभाली प्रशुद्ध रहे॥ २८। थैं।र जब बह स्त्री श्रपने ऋतु से शुद्ध है। जार तब से वह सात दिन जिन ले श्रीर उन के वीतने .पर वह मुद्ध ठहरे॥ २९। फिर ग्राठवे दिन वह दे। पिहुक वा क्वूतरी के देा बच्चे लेकर मिलापवाले सब्ब के द्वार पर याजक के पास जाए ॥ ३०। तस्र याजक एक की पापवाल थीर दूसरे की दीमवाल करकी चठार फ्रीर याजक उस के लिये उस के रजस्की ष्यगुद्धता के कारण यद्दीवा के साम्हने प्रायांत्रचत

३९। इस प्रकार से तुम इस्रायक्तिया की उन की खशुद्धता से न्यारे कर रक्को कहीं ऐसान ही कि वे यहावा के निवास की जी उन के व्यत्व है प्रशुद्ध करके अपनी खशुद्धता में फसे दृष मर जाएं॥

इर । जिस के प्रमेट हा थार जा पुरुष वीर्थ रखांजत होने से खजुड़ हा, इइ । धार जा स्त्री ऋतुमती हा थार बया पुरुष क्या स्त्री जिस किसी के धातुराग हा थार जा पुरुष खजुड़ स्त्री से प्रसंग करे इन सभी की यही व्यवस्था है ॥

(प्रायश्वित के दिन का प्राचार.)

१६. जाब हादन को दो पुत्र यहीवा के साम्हने समीप-काकर मर गर्थ उस को पीड़े यहीवा ने मूसा से वाते कि है। श्रीर यहीवा ने मूसा से कहा, रे। श्रापने भाई हादन से कह कि सदूज के कपर के प्रायोधित तवाले ठकने के धारी वाचवाले पर्दे की श्राइ में के प्रावत्रस्थान में हर एक समय तो प्रवेश न करना नही तो मर जाएगा क्योंकि में प्रायश्चित्तयाले कक्षने के कपर वादल में दिसाई द्राा॥ ३। थैर बब धारन पवित्रस्थान स प्रवेश करें तव इस रीति से करे अर्थात् पापवाल के लिये एक वक्डे की थीर दीमवर्लि के लिये एक मेठे को लेकर भार ॥ १। यह सनी के कपडे का प्रायत्र यागरका थ्रीर खपने तन पर रुनी के कपड़े की सांधियां परिने स्रीर कनी के कपड़े की पेटी स्रीर क्नी के कपड़े की पग्नर्डाभी वांधे हुए **प्रवेश** करे ये की प्रवित्र यस्त्र है से। यह जल से स्नान करके इन्दे परिनक्तर ग्राम ॥ ५। फिर वह इमार्गलेयों की मर्व्हली के पास से पापर्वाल के लिये दे। वकरे कीर ष्टामयलि के लिये एक मेठा ले॥ ई। ग्रीर धारन उस पापवाल के वकड़े की जी उसी के लिये द्वारा चङ्गकर अपने थीर अपने घराने के लिये प्रायश्चित करे ॥ ७ । चीर बह दोना बकरों का लेकर मिलाप-याले संयु के द्वार पर यहावा के साम्दने खडा करे। ८। थार धायन दोनां यकरां परांचट्टी डाले एक चिट्टी तो यद्दीया के लिये श्रीग एक श्रजादेल की लिये डाली जाए॥ (। ग्रीर जिन वकरे पर पद्दीवा के लिये चिट्टी निकले उस की ती दाश्न स्मीप ले या पापर्वाल करके चढ़ाग॥ १०। पर जिस वकरे पर प्रजावेल् के लिये चिट्ठी निकले यद यदीया के कामतने जीता यादा किया जाए कि उस से प्रायश्चित किया जाग ग्रीर यह श्रजातेल् के लिये जंगल मे क्रोडा जाए॥ १९। थ्रीर दारन उस पापर्वाल के यह दे की जी उसी की लिये दीगा समीप ले श्रार बार उस का बाल करके खपने खार खपने घराने के लिये प्रायश्चित करे।। १२। खीर ले। घेदी यदेखा के रुन्मुख है उस पर के सलते हुए कीयले। से भरे हुए धूपदान को लेकर कीर अपनी दोनी मुद्धियों की कूट्टे दुर सुग्रान्धत धूप से भरके यह योचवाले पर्दे के भीतर ले खाकर, १३। यदीया के चन्मुख याग पर धूप देकि धूप का धूश्रा काकीपत्र के क्रयर के प्रायश्चित के ठकने पर छा जार मधी तो यह मर जाएगा॥ १४। तय यह वकड़े को लेक्ट्र में से कुछ लेकर प्रया की योगर प्रायमितन

के ठकने के कपर उंगली से किइके थीर फिर उस लोरू से से कुछ च्याली को द्वारा उस ठकने की सामधने भी सात बार हिड्का दे॥ १५। फिर बह उस पाप-र्याल के यकरे का जा साधारण लागां के लिये ष्टागा विल करके उस के लोड़ की बीचवाले पर्दे की खाह में लें खार ख़ैार कैसे उस की बढ़ाई की लेकू से करना है वैसे हो वह वकरे के लेकू से भी करे अर्थात् उस की प्रायश्चित्त के उजने पर धार उस को साम्हने भी किस्को॥ १६। ग्रीर वह इसा-गिलदे। की भान्ति भान्ति की व्यशुद्धता थार व्यवराधी श्रीर रन के सब पापों के कारण पवित्रस्थान के लिये प्रायश्चित करे श्रीर मिलापवाला तंत्र जा उन के स्मा उन की भान्ति भान्ति की क्रश्नद्वता के बीच रहता है । उस के लिये भी वह वैसा ही करे ॥ १९ । श्रीर जब दाइन प्रायोध्वत करने के लिये पवित्रस्थान में प्रवेश करे तब से जब लों वह ग्रापने थीर ग्रापने घराने श्रीर इसारल की सारी मगडली के लिये प्रायश्चित करके वादर न निकले तव ले। खीर कोई मनुष्य मिलापघाले तंत्र मे न रहे॥ १८। फिर वह निकलकर उस घंदी के पास की यदीया के साम्दने है जाकर उस के लिये प्रायश्चित्त करे श्रर्थात् बढ़ाई के लें। इ थार धकरे के लें। इ दोना में से कुछ लेकर उस वदी के चारों कोनों के सीगों पर लगाए, १९। बीर लेडू में से कुछ अपनी उंगली के द्वारा सात बार उस पर क्रिक्क कर उसे इस्रार्शियों की भारित भारित की श्रशुद्धता धुड़ाकर श्रुद्ध श्रीर पवित्र करे॥ २०। थ्रीर जय यह पवित्रस्थान थ्रीर मिलाप्रवाले त्रव्र थेरार वेदी के लिये प्रायश्चित्त कर चुके तव कीते पुर वकरे की समीप से खार॥ २१। कीर द्यास्त श्रपने दोनी दाघों को की*ते* दुर बकरे पर टेककर इसार्णलया के सब स्रधर्म के कामा श्रीर उन के सब खपराधी निदान उन के सारे पापा की र्थंगीकार करे थार उम का वकरे के चिर पर उसारे फिर उस की किसी ठटराये हुए मनुष्य के दाघ जगल में भेजके छुड़ा दे॥ २२। ग्रीर यह बकरा ग्रापने पर सदे हुए उन के सब अधर्म के कामी का किसी

<sup>(</sup>१) भूल में भास किये रहता है।

निराले देश में चठा ले जाए श्रीर वह मनुष्य वकरे क्ता जगल में क्रोड ग्रार ॥ २३ । तब दावन मिलाप-वाले संवू में आए श्रीर की सनी के वस्त्र पिंहने हुर वह पवित्रस्थान मे प्रवेश करे उन्हे उतारके वदा रख दे॥ २४। फिर घइ किसी पवित्र स्थान म जल से स्नान कर स्रपने निज वस्त्र पश्चिन वाहर जाकर ग्रपने द्वामर्वाल ग्रीर साधारण लोगो के द्देशसर्वाल की चढ़ाकर खपने थैं।र साधारण लेगो। को लिये प्रायश्चित करे॥ २५। श्रीर पापवलि की चरवी की। बद बेदी पर जलार ॥ २६ । ग्रीर क्षामनुष्य व्यक्तरे की श्रकाजेल् की लिये क्रीड श्रार वह श्रापने वस्त्रो को धोर श्रीर जल से स्नान करे थ्यार पीके वह कावनी में स्थाने पाए॥ ३०। श्रीर पापर्वाल का बहुदा थ्रीर पापर्वाल का बकरा भी जिन का लेाहू पवित्रस्थान में प्रायश्चित्त करने के लिये पहुचाया जार वे दोनी कावनी से वाहर पदुचाये जारं धार उन की खाल मास श्रीर गायर थ्यांग से जलाये जाएं॥ २८। थ्रीर जो उन की जलाय यह बापने वस्त्रों की धोर थीर जल से स्नान करे धीर पीके काधनी में आने पार ॥

२९। थ्रीर सुम लेगों के लिये यह सदा की विधि ठइरे कि सातवे महीने के दसवे दिन की तुम अपने श्रपने जीव की दुःख देना श्रीर उस दिन चाहे तुम्हारे निज देश का कोई हो चाहे तुम्हारे वीच रहनेहारा कीर्इ परदेशी हो कोई किसी प्रकार का काम काल म करे॥ ३०। क्यों कि उस दिन तुम्हे शुद्ध करने के जिये तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित्त किया जाएगा घरन तुम अपने सब पापीं से यहावा के सान्दने शुद्ध ठ हरी गो॥ ३१। बह तुम्हारे लिये परमविश्राम का दिन ठहरे थे।र तुम उस दिन अपने अपने जीव की दुःख देना यह खदा की विधि है ॥ इर । श्रीर श्रपने पिता के स्थान पर याजक ठहरने के लिये जिस का श्रीभपेक श्रीर संस्कार किया जार वह भी प्रायश्चित किया करे अर्थात् सनी के पवित्र वस्त्री की पहिनकर, BB। पविश्वस्थान श्रीर मिलापवाले संबू श्रीर घेदी के लिये प्रायश्चित करे थार याजका के थार मख्डली के सक लें को कि लिये भी प्रायम्ब्वित करे॥ ३४।

श्रीर यह तुम्हारे लिये सदा की विधि ठहरे कि इसा-एलिया के लिये वरस दिन में एक वार तुम्हारे सारे पापा का प्रायश्चित किया जाए। यहावा की इस श्राद्या के श्रनुसार जा उस ने मूसा का दिई घो हाडन ने किया॥

(यसिदान केयेल पवित्र तयू के साम्हने करने की आजा)

१७ फिर यदावा ने मूमा से कहा, २१ हाइन ग्रीर उस की पुत्री से श्रीर सारे इसारलियों से कट कि यदे। वा ने यट स्राचा दिई है कि, ३। इसारल् के घराने में से कोाई मनुष्य देा क्षेत वैल वा भेड़ के वर्त्वे वा वकरी की चाहे कावनी में चाहे कावनी से बाहर घात करके, ४। मिलापवाले त्रवू के द्वार पर यरे।वा के निवास के साम्हने यदीवा के लिये चठाने के निमित्त न ले जाए ते। उस मनुष्य क्री लेाडू बदाने का दोष लगेगा श्रीर घर मनुष्य की लेाडू बहानेहारा ठहरेगा से वह अपने लेगो। के बीच से नाम किया जार ॥ ५। इस विधि का यह कारण है कि इसा-रली जा अपने बलिपशुक्री की खुले मैदान में बलि करते हैं वे उन्दे मिलापवाले तब्र के द्वार पर यासक के पास यहावा के लिये ले जाकर उसी के लिये मेलवलि करकं वलि किया करे॥ ६। श्रीर याजक लेाडू की मिलापवाले तंबू के द्वार पर यद्दावा की घेदी के जपर किडके थार घरवी की उस के लिये मुखदायक सुगंध करके जलार ॥ ७। थ्रीर वे को वकरे। के पूजक होकर व्यक्तिचार करते है वे फिर खपने वलिपशुश्री के। उन के लिये वलि न करे। तुम्हारी पीकी पोड़ी में यह सदा की विधि ठहरे ॥

द। से तू उन से कह कि इसारल् के घराने के लेगों। में से घा उन के बीच रहनेहारे परदेशियों में से के कि मनुष्य क्यों न है। जो होमबलि घा मेलबलि घढाए, ९। थ्रीर उस की मिलापवाले तबू के द्वार पर यहीवा के लिये घढाने की न ले श्रार वह मनुष्य श्रापने लोगों में से नाथ किया जाए॥

<sup>(</sup>१) मूल नें. के पंछे।

## (सार्की पवित्रता)

१०। फिर इसाम्ल् के घराने के लोगों में से घा उन की बीच रहनेहारे परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो फिसी प्रकार का लेाहू खार में उस लाष्ट्र खानेदारे के विमुख देशकर उस की उस के लोगी कं बीच से नाथ कर डालुंगा॥ १९। क्योंकि थरीर का प्राच लोड़ में रहता है थीर उस की मे ने सुम सोगों की येदी पर चढ़ाने के लिये दिया है कि तुम्हारे प्राणीं के लिये प्रायश्चित किया जाए क्योंकि प्राय के कारण लोए ही से प्रायम्बित होता है॥ १२। इस कारण में इमार्शनयां से कहता है कि तम में से कोई प्राकी लाष्ट्र न खार ग्रीर की परदेशी तुम्हारे बीच रहे बहु भी लाहू न खाए॥

93 । से इसार्शियों में से बा उन के बीच रहनेहारे परदेशियों में से कोर्ड मनुष्य को न दे। का श्रादेर करके खाने के याग्य पशु वा पत्नी की पकड़े वह उस की लीहू की उस्डेलकर छूलि से ठींपे॥ १४। वयोकि सय प्राणियों का प्राण से है चन का लाए ही उन का प्राय ठहरा है इसो से में इसारलियों में कदता दृकि किसी प्रकार की प्राची के लीष्ट्र की तुम न साना कोकि सब प्राक्रियों का प्राक्र चन का लोटू दी दै उस की जी कीई खाए यह नाश किया जागा। १५। श्रीर देशी हा बा परदेशी दी का किसी लीय या फाडे हुर पशुकानात याग घर अपने यस्त्रों का धाकर जल से स्नान करे थै।र संभ लें। प्रमुद्ध रहे तय वह मुद्ध ठद्दरेगा ॥ १६ । धार यदि यह उन का न धार थार न सान करे ते। उस की अपने अधर्म का भार चठाना पहेगा ॥

(भान्ति भान्ति के पिनीने काने। का निपेध)

१८. फित्र यहावा ने मूचा चे कदा, २। इसाएलिया चे कदा कि मे तुम्हारा परमेश्वर यहावा हू॥ ३। मिस देश के कामी के श्रनुसार जिस से तुम रहते घे न करना श्रीर कनान्

मेरे ही नियमें की मानना और मेरी ही विधियों की मानते हुए उन पर चलना में तो तुम्हारा परमेश्वर यहाया हूं॥ ५। से तुम मेरे नियमें श्रीर मेरी विधियों की मानना जी मनुष्य उन की माने यह उन की कारण जीता रहेगा में तो यहाळा हु॥ ई। तुम में से कोई श्रापनी किसी निकट कुटुम्बिन का तन उघाइने की उस की पास न जार में तो यद्दीवा हू॥ ७। अपनी माता का तन जो तुम्दारे पिता का तन है न उद्या-**रना यह ते। तुम्हारी माता है से। तुम उस का तन** न उघाडना ॥ ६ । अपनी सैतिली माता का भी तन न उघाडना यद ते। तुम्टारे पिता दी का तन है॥ (। अपनी घहिन चाहे स्त्री है। चाहे सै।तेली देा चादे घट घर मं उत्पन्न दुई दे। चादे वादर उस का तन न उद्याहना ॥ १०। श्रपनी पाती घा अपनी नितनी का तन न उद्याइना उन की देट तो माना तुम्हारी ही है॥ १९ । तुम्हारी सैतिली र्वादन के। तुम्दारे विता से उत्पन्न दुई वह तुम्हारी यदिन है इस कारण उस का तन न उद्यादना॥ ९२। श्रपनो फूफी का तन न उद्यादना घट ते। तुम्हारे पिता की निकट कुटुम्बिन है। १३। अपनी मैं। की का तन न उद्याहना क्यों कि यह तुम्दारी माता की निकट कुटुम्बिन है। १८। यापने चंचा का तन न उघाडना व्यर्थात् उस की स्त्री के पास न जाना घर तो तुम्हारी चची है॥ १५। ग्रापनी बहु का तन न उघाड़ना यद तो तुम्दारे येटे की स्त्री है से तुम उस का तन न उद्याहना॥ १६ । श्रपनी भी जी का तन न उघाड़ना यह ता तुम्हारे भाई ही का तन है।। १६। किसी स्त्री ग्रीर उस की बेटी दे।ने का तन न उघाड्ना ग्रीर उस की प्राती का वा उस का नितनी को श्रयनी स्त्री करके उस का तन न उद्या-इना घे ते। निषट कुटुम्बिन है सा ऐसा करना महापाप है ॥ १८। श्रीर अपनी स्त्री की खहिन की भी श्रपनी स्त्री करके उचकी सैात न करना कि परिलो के जीते जी उस का तन भी उघाई ॥ १९। फिर जब लों कोई स्त्री खपने ऋतु के कारण अशुद्ध देश के कामों के अनुसार लड़ां में सुम्दे ले चलता हून रहे तब लें। उस की पास उस का तन उद्याहने की। करना श्रीर न उन देशों की विधियों पर व्यलना॥ 8। न जाना॥ २०। फिर श्रपने माईबन्धु की स्त्री से

कुक्तमी करके अशुद्ध न हो जाना ॥ २१ । खीर अपने सन्तान में से किसी की मोलेक् के लिये होम करके न चढ़ाना थीर न अपने परमेश्वर के नाम की अप-वित्र ठहराना में तो यहावा हू ॥ २२ । स्त्रीगमन की रीति पुरुषगमन न करना घह तो घिनीना काम है ॥ २३ । किसी जाति के पशु के साथ पशुगमन करके अशुद्ध न हो जाना थीर न कोई स्त्री पशु के साम्हने इस लिये खड़ी हो कि उस के सा जुकमी करें यह तो उलटी वात है ॥

३८। रेसा रेसा कोई काम करके अगृह न दो ज्ञाना क्योंकि ज्ञिन ज्ञातियों की मै तुम्दारे स्नागे से निकालने पर इ वे ऐसे ऐसे काम करके श्रशुह दे। गर्इ हैं॥ २५। खार उन का देश भी अशुद्ध दुखा इस कारण में उस पर उस के अधर्म का दख्ड देता हू थ्रीर घह देश अपने निवासियों की स्थाल देता है ॥ २६ । इस कारण तुम लाग मेरी विधियां थीर नियमे। की मानना थीर चादे देशी चाहे तुम्हारे घीच रहनेहारा परदेशी तुम में से कोई ऐसा घिनाना काम न करे॥ २०। क्योंकि ऐसे सब धिनाने कामा की उस देश के मनुष्य जी तुम से पहिले उस मे रहते है वे करते आये हैं इस से वह देश अशुद्ध हो गया है ॥ भ= । से। ऐसा न हा कि जिस रीति ली जाति तुम से पोंहले उस देश में रहती है उस की यह उगल देता है उसी रीति सब तुम उस की थ्रशुद्ध करे। तो वह तुम की मी रगल दे॥ २९। जितने ऐसा कोई घिनैाना काम करे वे सव **प्रा**सी य्यपने लोगों से से नाश किये जाएं॥ ३०। यह जी खाज्ञा में ने मानने की दिई है उसे तुम मानना ख्रीर जो विनानी रीतिया तुम से पहिले प्रचलित है उन में से किसी पर न चलना ग्रीर न उन के कारण प्रशृद्ध है। जाना मे ने ुन्छारा परमेश्वर यहावा हु॥

(कांत नाति का आचार)

१८. हिन्स यहावा ने मूचा से कहा, २। इसार्यालयों की सारी मगडली से कहा कि तुम पवित्र रहना क्योंकि में तुम्हारा परमेश्वर यहावा पवित्र हू ॥३। तुम अपनी अपनी

माता और खपने खपने पिता का भय मानना श्रोर मेरे विद्यामितनों की पालना में तो मुम्हारा परमेश्वर यहीवा हूं ॥ ४ । तुम मूरतों को खोर न फिरना श्रीर देवताखीं की प्रतिमार्ग ठालकर न बना लेना में तो तुम्हारा परमेश्वर यहीवा हू ॥ ५ । जब तुम यहावा की लिये मेलविल करे। तब बलि ऐसा करना कि में तुम से प्रस्तू हीक ॥ ६ । उस का मांस बलि करने की दिन थीर दूसरे दिन खाया जाए पर तासरे दिन लीं जो रह जाए बह खाता में जलाया जाए ॥ ६ । थीर यदि उस में से कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए ॥ ६ । थीर वित काया जाए ॥ ६ । थीर उस का खानेहारा जो यहावा के पवित्र पदार्थ की खपवित्र ठहराएगा इस से उस की खपने खपने का भार उठाना पहेगा श्रीर यह प्रास्त्रो खपने लोगों में से नाथ किया जाएगा ॥

र। फिर जब तुम श्रापने देश की खेत काटी तब श्रपने खेत के कोनों का विसक्तल तो न काटना थार काटे हुए यत की खिला विनाई न करना ॥ ९०। श्रीर श्रपनी दाख की बारी की निकाड़केन विन लेना थार थपनी दाख की बारी के अड़े दुर श्रंगरी की न बटारना उन्हें दीन श्रीर परदेशी लागों के लिये होड देना में तो तुम्दारा परमेख्यर यदेखा हू॥ १९। तुम चोरी न करना थीर एक दूसरे से न कपट करना न मूठ बोलना॥ १२। तुम मेरे नाम की भूठी किंग्या खाके खपने पर-मेश्वर का नाम अपवित्र न ठदराना में ते। यदीवा ष्टु॥ १३। एक दूसरे पर ग्रंधेर न करना श्रीर न एक दूसरे की लूट लेना ग्रीर महूर की महूरी तेरे पास रात भर विदान लीं न रहने पाए॥ १८। वरिरे की न कीसना श्रीर न ग्रंधे के आरो ठीकर रखना थीर अपने परमेश्वर का भय मानना में ती यदीया हू ॥ १५ । न्याय में कुटिलता न करना ग्रीर न तो कंगाल का पत्त करना न यहे मनुष्यों का मुद्द देखा विचार करना एक दूसरे का न्याय धर्म से करना॥ १६ । लुतरे वनके ग्रंपने लोगों मे न फिरा करना थ्रीर एक दूसरे की लीष्ट्र वहाने की मनसा से खड़ान दोना में तो यहावा हू॥ १९। अपने मन में एक टूसरे में बैर न रखना इस की प्रयक्ष हांटना नहीं सा उम के पाप का भार सुक की टहाना पट्टेगा ॥ १८ । पनटा न लेना थीर न जपने श्रातिभारों में बैर ग्यन्ते रएना घरन एक हमरे से खपने ही समान मेम रखना में ता पराया है। १८ । तुम मेरी धिधिषी की मानना । खपने पश्चित की भिन्न जाति के पशुर्थी में लेकियाने न देना द्मपने द्येत में दें। प्रकार के बीच एकट्टे न बाना बीर मनी फीर इन की मिलायट में बना हुआ बन्य न पहिनना ॥ २०। फिर फीर्ड म्त्री दासी ही शार इस की मंत्रानी किसी पुनव में पुर्थ दे। पर घट न ता दाम के न संवमत स्थाधीन किई गई दा, दम में प्रदि फ्राई कुकर्म करे ती उन दीनी की उन्ट ता मिले पर उम म्यं। के स्वाधीन ग हाने के कारम ये सार न राते जारे ॥ २९ । पर घए पुरुष तील में नाप में कुटिलता न करना ॥ इई । सञ्चा मिलापयाने राष्ट्र के द्वार पर घएँग्या के पाम एक मेटा द्रोपयोस के लिये से खाए ॥ २३ । खीर हीन् सुन्दारे पास रहे में तो सुन्दारा यह परमेश्बर याझक उम के किये हुए पाप के कागरा दीयर्थान यदीया हु की तुम की मिम देश में निकाल ले आया के में दें के द्वारा उन के लिये बहाया के मान्टने हैं ॥ इ० । की तुम मेरी सब विधियों श्रीर सब प्राचित्रचत करे तथ उन का किया हुया याय लगा नियमा का मानते हुए यालन करा म ता किया जाएगा ॥ २३ । किर लय सुम कराए देश में यहाया हू ॥ पर्दंचकर किनी प्रकार के फल के यूव लगाया ती इन के फर सीन बरम सी सुम्हारे लेखे माना म्यतनारक्तित ठहरे रहे में। उन में में कुछ न सामा क्षाण ॥ २४ । चीर चै वी घरम में उन की सब फल यहाया की म्युति फरने के लिये पवित्र ठएर ॥२॥। निये कि उन में सुन की वहुत फल मिर्न में से सा तुम्हारा परमेश्टर पर्दाया हू ॥ २६ । तुम लाहू जगा पुत्रा कुछ मांम न ग्राना श्रीर न टीना फरना न शुभ श्रजुम मृष्ट्वर्ती का मानना ॥ २० । श्रपने किर मे की मुद्दा छालना ॥ २८ । मुर्दी के कारण थापने शरीर की फुछ न चीरना न उस में छाप

मेरे विश्वामदिनी की माना करना श्रीर मेरे पविश्व-स्वान का भय भानना में तो यदावा हु॥ ३९। क्षाभाषी थार भृत साधनात्राला की बार न फिरना श्रीर रेडी की खोज करके उन के काररा षशुद्ध न हो ज्ञाना में ती तुम्हारा परमेश्वर यराया हूं ॥ इर । पङ्की यालदाले की साम्दने चठ यहें राना श्रीर छूडे का जादरमान जरना थार जपने परनेश्टर का भये मानना में तो यदीषा हू॥ ३३। थीर परि कार्ड परदेशी सुम्टारे देश में सुम्दारे संग रहेता उमकी दु.ग्र न देना ॥ इष्टां जी पर-देशी सुम्हारे मंग्र रहे घए सुग्हारे लेखे में देशी की समान है। यस्न दस से व्यपने ही समान प्रेम रप्पना कोकि तुम मिल देश में परदेशी में में ती तुम्हारा परमेश्वर यद्याया हू ॥ ३५ । न्याव मे परिमाख मे तराज्ञ धर्मा के घटरारे मन्ना ग्या श्रीर धर्मा का

(बादद्वर के बेल्य भागि भागि के पाया का यर्वन)

२०. शित्र यद्याया ने मुसा से कहा, २ ।-इसामलिया से कह कि एसा-मलियों में में या रखाएलिया के योच रहनेहारे परदे शत्र पांचर्य प्राम में तुम वन के फल ग्याना एम जिये। में में कीई बयों न हा जा प्रवनी कीई यन्तान मालेक् का योल करे घट निम्चय मार डाला जाए माधारेंग लीगा उम पर पत्यस्याट करें॥ इ। थ्रीर में भी उम मनुष्य के चिक्ट दाकर उस की उम के लोगों में में दग कारण नाश करता कि उस ने घेरा ग्रांकर ने मुद्दाना न जपने गान के यानी जिपनी जनान मोलेक् की देकर मेरे पवित्रस्थान की णशुह्र कीर मेरे पाँचन नाम की व्यवचित्र ठतराया ॥ 8। थार यदि किसी के प्रदनी मनरान मे। रोक् की। यति लगाना में ती यहाँचा हु ॥ २९ । मधनी चेटिंगी की करने पर माधारण लोग उस के विषय प्रानाकानी यंत्रया यनाका व्यर्षायय न करना ऐसा न दें। कि कर व्यार उस की न मार डार्ल, । तो मै प्राप इस देश ग्रंथाग्रासन के कारण सहापाप में सर जाए ॥ ३० । | मनुष्य खेार उम के घराने के चिन्ह दीकार उस की खेार कितने उसके पीहे देशकर में। छेत् के साथ व्यक्तियार करें | उन्हीं के सिर पर पहेगा ॥ १७ । सार यदि कोर्स की ग्रार फिरके थार उन के पीछे हाकर व्यक्तिचारी वने में उस प्रामी के विद्य होकर उस की उस के लागों के बीच में से माध कदंगा ॥ ७ । तुम श्रयने क्री पवित्र करके पवित्र वने रही क्योंकि में तुन्दारा परमेश्वर यदेशवा हूं॥ द। थ्रीर मेरी विधियों की। चौकसी करके मामना में तो तुम्हारा पवित्र करने-द्वारा यदे। व्या १ । कोर्डकों न देश को व्यपने पिता वा माता की कीचे वह निश्चप मार हाला जार वह की श्रपने पिता वा माता का की सनेहारा ठहरेता इस से इस का रून इसी के सिर पर यह व्यभिचारिन दोना निश्चय मार हासे जाएं॥ द्दारा ठहरेगा से वे दोना निश्चय सार हाले लाएं ष्टन का ख़ून उन्हीं के सिर पर पहेगा॥ १२। ग्रीर यदि को ई अपनी पताहू के साध साए ता वे दोनों निश्वय मार डाले जाएं छोकि वे रलटा काम कारनेहारे ठहरेते छैार उन का ख़न उन्हीं के छिर पर पहेंगा ॥ १३ । श्रीर यदि सेतर्ड विष रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रस्ता करें ते वे दोनों से छिनै।ना काम अपनेहारे ठउँरो इस से वि निश्चय मार डाले चारं उन का ख़ुन उन्हीं की बिर पर पड़ेगा। १८। श्रीर पदि कोई किसी स्त्री थीर उस की माता दोना का रखे ता यह महापाप है से। वह पुरुष खैर वे स्त्रियां तीनें के तीनें। आग में जलाये बाएं विस से तुम्हारे बीच महापाप न दें। १५। फिर यदि कोई पुरुष पशुगामी दे। ते। पुरुष थ्रीर प्रशु दोनीं निश्चय मार डाले वारं॥ १६।

वनसभें की भी उन के लेगों के बीच से नाग्र करंगा॥ अपनी यदिन की चारे उस की उगी यदिन देा है। फिर के। प्राणी ख्रीकाख्रों वा भूतमाधनावासे। चाहे सैतिसी खपनी स्त्री बनाकर उस का तन देखे बीर इस की छटिन भी इस का तन देखें तो यह निन्दित वात है सा व दोनें। अपने सातिभाइयों की षांखों के साम्दने नाश किये वार्य वह दे। श्रापनी वहिन का तन उधार्नेदारा ठदरेगा से उसे प्रवन श्रधर्स का भार चठाना पहेगा॥ १८। फिर यदि काई पुरुष किसी ऋतुमती स्त्री के सा साकर टस का तन उघाड़े तो यह पुरुष की उस की रुधिर के सेति का उद्याइनेदारा ठद्दरेगा थीर घर स्त्री जा अपने र्कोधर के सेाते की दघारनेहारी ठप्टरेगी इस कारक व दोनां श्रपने लागां के बीच से नाश किये साएं ह पड़ेगा ॥ ९० । फिर यदि कोई पराई स्त्री की साथ | ९९ । श्रीर श्रपनी मैं।सी वा फूफी का तन न उद्यादना ध्यमिचार करे तो विष ने किसी टूसरे की स्त्रो | ब्योंकि के उपारे वद अपनी निकट कुटुम्बिन की के साथ व्यभिचार किया है। वह व्यभिचारी खैर नेगा करता है है। इन दोनें का श्रपने व्यधमी का भार उठाना पहुँगा ॥ २०। थ्रीर यदि कोई खपनी १९। श्रीर यदि कोई ग्रपनी सैतिली माता के चाची के संग्र सेए तो वह श्रपने चवा का तन साथ देश वह को श्रापने पिता ही का तन उघाड़ने- उघाड़नेदारा ठटरेगा के वे दोना श्रापने पाप की भार को उठाके निर्वध सर लाउँ ॥ ३९। स्रोर यदि कोई अपनी भावी या भगदू का अपनी स्त्री वनार तो इसे घिनाना काम जानना वह अपने भाई का तन उघाड़नेटारा ठहरेगा से वे देखी निर्वेश रहेगे॥

२२। तुम मेरी सब ब्रिधियों ग्रीर मेरे सब नियमी को चीकसी करके मानना न दे। कि सिस देश में म तुम्हें लिये जाता हू वह तुम की उगल दे॥ २३। थीर विस वाति के लोगों की में तुम्दारे ग्रागे से निकालने पर हु उस की रीतियों पर न चलना क्योंकि चन लोगों ने लो ये सब सुक्तर्स किये इसी से मेरा ची उन से मिचला उठा है॥ २८। ग्रार में तुम लोगों से कहता हूं कि तुम तो इन की भूमि के याधिकारी द्यारा कार में वह देश जिल में दूधी खीर मधु की घारारं वहती है तुम्हारे श्रधिकार में कर टूंगा द्यार यदि कोई स्त्री पशु के पास जन्दार उस के सा में तुस्दारा परमेश्वर यदे।वा हूं विस ने तुम की देश क्कम कर ता तृ उस स्त्री देन यह दोनों की घात देशके लोगी से ग्रलगोक्तिया है। इस कारब तुम करना ८ नेश्चय मार डाले जाएं उन का खून शुद्ध अगुद्ध पशुष्टी श्रीर शुद्ध प्रशुद्ध पाँक्षेयों में भेद

करना और कोई पशु वा पत्ती वा किसी प्रकार का | करे तो वह जो थपने पिता की श्रंपवित्र ठहरास्त्री भीम पर रानिहारा जीवजन्त क्या न हा जिस की। में ने सुम्हारे लिये प्रशुद्ध ठदराकर वरजा है उस से श्रापने ग्राप की घिनाना न करना ॥ २६ । ग्रीर तुम मेरे लिये पवित्र बने रहा क्योंकि मै यहावा पवित्र हुं ग्रीर में ने तुम की देश देश के लेगी। से इस लिये थालग किया है कि तुम मेरे हो वने रहा ॥

२०। यदि कीई पुरुष वा स्त्री ग्रीकाई वा भत की साधना करे तो यह निश्चय मार हाला जाए रेसें पर पत्थरवाद किया जार उन का ख़न उन्हों के सिर पर पहेगा।

(यानको के लिये विशेष विशेष विशिया)

र् कि प्रवीवा ने मूसा से कहा चादन के पुत्र की याजक है उन से कर कि तुम्हारे लेगों में से कोई मरे तो उस के कारख तुम में से की ई अपने की अशुद्ध न करे॥ २। श्रपने निकट कुटुम्बिया श्रर्थात् अपनी माता वा पिता या घेटे वा घेटो वा भाई के लिये, ३। वा प्रपनी कुंवारी व्यक्ति निस का विवाद,न हुआ हो ने। उस का समीपिन है उन के लिये बह प्रपने की प्रश्रह कर समता, १। पर याजम नी अपने लोगों से प्रधान है इस से बद अपने की ऐसा अध्रुह न करे कि प्रपने की श्रपवित्र कर डाले॥ ५। से वे न तो अपने सिर मुहारं न अपने जाल के वाली की श्रीर न प्रपना ग्ररोर चीरें॥ ई। वे श्रपने परमेश्वर के लिये पवित्र रहे थार यापने परमेश्वर का नाम अपीवत्र न ठहराएं क्योंकि वे बहावा के एवा की ने। उन के परमेश्वर का भीजन है चढ़ाया करते है इस कारस वे पवित्र रहें ॥ ७ । वे वेदया वा भ्रष्टा का व्याद न से थीर न त्यागी हुई की व्याद से क्योंकि याजक ग्रापने परमेश्टर के लिए प्रशिन्न होता है॥ ८। से। तू उस की पवित्र जान क्योंकि वह तेरे परमेश्वर का भे। जन चड़ाया कारता है से। वह तेरे लेखे में पांचय ठरारे क्योंकि मै यदीया जी तुम की पवित्र करता हूं से। पछित्र हूं॥ ९ । श्रीर यदि किसी याजक की घेटी घेश्या हाकर खपने की भपवित्र

चे। घर ग्राग में चलाई जार ॥

९०। ग्रीर के। स्रपने भाइयों में से महायाजक द्या जिस के सिर पर प्राभियेक का तेल हाला गया श्रीर उस का संस्कार इस लिये हुया हो कि वह पवित्र वस्त्री की पहिनने पाए वह न ती श्रपने सिर के बाल विखराण थार न अपने वस्त्र फाडे॥ १९। गार न वह जिसी लोघ के पास जार वरन ग्रपने पिता वा माता के कारण भी अपने की अग्रह न करे॥ १२। फीर यह पवित्रस्थान से वाहर निकले भी नहीं न हो कि श्रापने परमेश्वर के पवित्रस्थान की शापवित्र ठइराए क्योंकि वह श्रपने परमेश्वर के यांसपेज का तेलब्पी मुजुट धारण किये दृष है में ता यहावा हु॥ १३। श्रीर वह सुंवारी ही स्त्री की व्याप्रे॥ १८ । जो विधवा वा त्यागी दुई वा भष्ट वा वेश्या हो ऐसी किसी की वह न व्याह वह श्रपने ही लोगो के बीच में की किसी कुंबारी जन्या की व्याहे ॥ १५ । थ्रीर वह अपने वीर्यं का अपने लोगी से खपवित्र न करे वयोकि में उस का प्रायत्र करने-द्वारा यद्वावा हूं॥

9ई। फिर यदाया ने मूसा से सदा, 99। दाबन से कद कि तेरे यश की पीठ़ी पीछ़ी में जिस किसी के कोई दीय दी वह अपने परमेश्वर का भीजन चठाने की समीप न स्नार ॥ १८। कोई क्या न ही जिस के दीप है। वह समीप न ग्रार चाहे वह ग्रधा है। चादे लंगहा चादे नकचपटा दे। चादे उस के कुछ श्रीधक ग्रंग हो, १९। वा उस का मौब वा दाष ट्टा ही, २०। वा वह सुबहा वा बैाना हो वा उस की प्रांख में दे। प है। वा उस मनुष्य की चाई वा खबुली है। वा उस की ग्रंड पिचकी हों॥ २९। राइन याजक के वंश में से जिस किसी के काई भी दीए दी वह यहीया के इव्य चढ़ाने की समीप न ग्रार वह जी दे।प्युक्त है इस से वह ग्रपने परमेश्वर का भे। जन चठाने की समीप न सार॥ १२। वह

<sup>(</sup>१) या का तील जा उस की न्यारे किये जाने का चिन्ह है एसे।

प्रकार के भोजन की खार ती खार, २३। पर उस को चा दे। पर्दे इस से यह न तो बीचबाले पर्दे के पास भीतर प्रार थै।र न वेदी के समीप न दे। कि यह मेरे पवित्रस्थाना का ग्रापित्र करे मे ता उन का पवित्र करनेद्दारा यद्दीवा दू॥ २४। से। मूसा ने हाइन थार उस के पुत्रा की वरन सारे इसागिलयां को। यह वार्ते क्षद्य सुनाई ॥

२२ फिर यहावा ने मूसा से कहा, २। हास्न थ्रीर उस की पुत्री से कद्य कि इसारसिया की पवित्र किई दुई वेम्नुश्रो से जो व मेरे लिये पवित्र करे न्यारे रहा न हा कि मेरा पवित्र नाम तुम्हारे द्वारा श्रपवित्र ठप्टरे में तो यद्देश्या हू॥ ३। ग्रीर उन से कए कि तुम्दारी पीठी पीठी में तुम्हारे सारे श्रंश में से जो कोई अपनी ष्रशृद्धता रहते हुए उन पवित्र किई हुई वस्तुखा के पांस जार जिन्हें इसारली यहावा के लिये पवित्र करे बह प्राची मेरे साम्दने से नाण किया जाए मे ते। यद्देशवा हू॥ ४। इत्हन के वश में से के।ई क्यों न हो को कोठी हो वा उस के प्रमेह हो वट मनुष्य जब ले। ग्रुष्ठ न हो। जार तब ले। पवित्र किई हुई वक् श्रों में से कुछ न खार । श्रीर की लोध के कारण ष्यशुद्ध दुष्या दे। वा जिस का वीर्ष्य स्त्रलित दुष्या दे। रेसे मनुष्य की जी की ई क्रूर, ५। श्रीर जी की ई किसी रेसे रेगनेटारे जन्तु की हूर जिस से लेग श्रश्रह दाते दे वा किसी ऐसे मनुष्य की कूर जिस में किसी प्रकार की ग्रशुद्धता ही, ई। जी प्राची इन से से किसी की कूर वह साभ ले। प्रमुह ठररा रहे श्रीरतव लीं पवित्र वस्तुश्रीं में से न खाएं जब लीं वह जल से स्तान न करे॥ ७। तब सूर्ण श्रस्त द्दोने पर वह मुद्ध ठहरेगा थीर उस को पोंक्षे पवित्र वस्तुश्रो में से खा सकेता क्यें कि उस का भाजन बही है। दा जो जन्तुश्राक्षं मरावाषश् से फाडा गया है। उस को खाने से वह श्रापने की प्रशुद्ध न करे में ता यदेवा हू॥ ९। से यानक लोग मेरी सैपी हुई

थ्यपने परमेश्वर के पवित्र थ्रीर परमपवित्र देशि। करके पाप का भार उठाएँ थ्रीर इस कारक मर जाएँ मे तो उन का पवित्र करनेटारा यटे।वा ष्ट्र ॥ १०। पराये कुल का जन किसी पवित्र धम्तु का न सार वरन चाहे वह याजक का पाटुन वा मूलर हा तीभी वह उसे न खाण ॥ १९। यर यदि योजक क्रिसी प्राची की स्पैया देकर मील ले ती यह प्राची उस म से सार थै।र जा याजक के घर में उत्पन्न हुए दें ये भी उस के भी जन में से साएं॥ पर्न । श्रीर यदि याजक की वेटी पराये कुल के किसी पुरुष से व्याही गई है। तो वह भेट किई हुई पवित्र बम्हुक्रों में से न खाग ॥ १३ । पर यदि याजक की वेटी विधवा वात्यागी हुई हा श्रीर उस के सन्तान न हा श्रीर वह श्रपनी वाल्यावस्था की रीति के अनुसार अपने पिता के घर में रहती है। ता वह श्रपने पिता के भाजन में चेयाण पर पराये कुल का कार्ड उस में से न साए॥ १४। श्रीर यदि कोई मनुष्य किसी प्रवित्र वस्तु में से कुछ भूल से यार तो वह उस का पांचवां भाग वकाकर उसे याजक की भर दे॥ १५। ग्रीर व इमार्गलदी की पांचत्र किई हुई वम्तुओं की जिन्हे वे यद्दावा के लिये चकारं श्रप्राचित्र न करे॥ १६। वे उन की श्रपनी पवित्र वम्तु क्यों से से खिलाकर उन से क्षपराध का दीय न **चठवारं में उन का पवित्र करने** हारा यद्दीवा हू ॥

१७। फिर यदावा ने मूसाचे करा, १८। शहन स्रीर उस के पुत्रा से श्रीर सारे इसागिलयों से समकाकर कष्ट कि इमारल् के घराने वा इसार लियों मे रहनेहारे परदेशियों में से कोई क्यो न दा की मन्नत वा स्वेळार्वास करके यहावा की कोई रीमवास चढार, १९ । ता तुम्हारे ग्रहक्योग्य ठहरने के लिये वैला वा भेड़ें। वा वक्तरिया में से निर्देश नर चंडाया जार ॥ २० । जिस में कोई भी दीय दी उसे न चठाना क्योंकि वह तुम्दारे निमित्त ग्रह्ययोग्य न ठहरेगा ॥ २९। ग्रीर कोई हो ना बैला वाभेडबर्कारयें में से विशेष वस्तु संकल्प करने के वास्वेच्छार्वाल के लिये यहीया की मेलवाल चकार ता ग्रहक दीने की लिये व्यवश्य है कि बह निर्दीय दे। उस में की ई ,बम्तुर्ग्नो की रज्ञाकरेन डेर्गिक वेचन को श्रापवित्र ∫ भी देग्यन देग॥ २२ । जो श्रधा वाचगका टूटा विस किसी दील या मेठे या यकरे का काई क्षेत्र व्याधिक वा वस ही उन की म्बेक्शवील करके चठाना तो चठाना पर मन्नत पूरी कश्ने के लिये यह ग्रहरा न देशा।। २४। जिस के यह दये या कुचने

में बारों कें। वर यदावा के स्व्यवाले चढावे के न करना। लिये गुएकवारय उएरेशा ॥ २८ । चाए गाय चार्छ दिहान की रहन न पार में तो यहे।या हू॥ इ९। क्रीर तुन मेरी बाद्माकी की चीकमी करके मानना में सो पर्राया हु॥ इ२ । खीर मेरे पवित्र नाम की धर्षायत्र न ठरुराना क्योंकि मे खर्पने की इसार्शनिया के यीच श्रयत्य हो पवित्र उद्दराक्ता में ता तुम्हारा यधित्र करनेदारा यदीया हू, इह । हो तुम की मिस देश से सुम्दारा परमेण्यर दाने के सिये निकास ले याया दें में ता यदाया हू।

(मग्स भर के भिया तिस्यादी की विधिया)

23. फिर यहावा ने मूसा से कहा, २ । द्वारित में कहा कि यहावा के नियत समय जिन में तुम की प्रीयत्र सभागी का प्रचार करना देशा मेरे छ नियस समय ये दे॥

या लुला है। या उन में रमाली वा रीरा वा खजुली | इ। कः दिन ती कामकाल किया जाए पर सातवां हो ऐसी की परिवा के लिये न चठाना उन की विन परमिष्याम का श्रीर पश्चित्र सभा का दिन है देदी पर दरे।या का एवा करके न चढ़ाना ॥ =३। उस में किसी प्रकार का कामकान न किया नार वह तुम्हारे सब घरों से बहावा का विशासदिन ठहरे ॥

8। फिर यदीया के नियत समय जिन में से एक एक के उद्दराये हुए समय में तुम्हे पवित्र सभा का प्रचार करना ऐ। ग्रां से। ये हैं ॥ प्। पहिले महीने के या टूटे या य.ट गर्य हो उम की परीया के चीदहर्य दिन की ग्रीधूलि के समय यहीया का सिये ने चकाना धपने देश में क्या कान न करना॥ फमद पुत्रा करे ॥ ६ । स्त्रीर उसी मदीने के पद्रद्व २५। फिर इन में से किसी की तुम आपने परमेश्टर दिन की प्रशिवा के लिये अध्यमीरी राटी का पर्व का भाषन जानकर किसी परदेशी स लेकर न चढाना एशा करे उस में तुम सात दिन की श्रखमीरी क्वींकि उन में उन का विज्ञाद है। जा उन में दीप राठी खाया करना ॥ ७। उन में से पहिले दिन है। जा इस निषे वे तुम्हारे निमित्त ग्रहण न है। जो ॥ तुम्हारी पवित्र सभा है। खीर उस दिन परित्रम का द्धा फिर प्रदेशवा ने मुना में करा, २०। जब बक्र हा के।ई काम न करना ॥ ८। श्रीर चाती दिनी तुम या भेर या बकरी का बच्चा उत्पन्न हाता वह सात बहावा की हव्य चढावा करना थीर सातव दिन दिन में प्रपनी मा के साथ रहे फिर पाटब दिन पवित्र सभा है। उस दिन परिश्रम का कीई काम

र । फिर यदाया ने मुसा से फटा, १० । इसारलियो भेड़ी या यक्षरी हैं। उस कें। बीर उस के यही की से कह कि तय तुम उस देश में पहुंची तिसे पहाया म्फ ही दिन से बाल न करना॥ २८। थार लब तुम्हें देता है थार उस में के रोत काटा तब अपने शुम प्रदेशवा के लिये धन्यवाद का मेलविल करी। अपने पद्धे दोत की पविली उपन का पूला याजन ता उमे इस प्रकार में करना कि ग्रहकवारय ठएरे॥ कि पास से याया करना ॥ १९ । श्रीर बह उस पूसे इं । यह दर्श दिन स्त्राया जाए दम में ये फुळ भी की यहाया के साग्दने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रुएण किया जार वह उसे विष्यामदिन के दूसरे दिन दिलाए॥ १२। ग्रीर जिस दिन तुम पूले की हिलवाग्री उसी दिन बरस दिन का एक निर्देश भेड का यद्वा परावा के लिये रामवलि करके चढ़ाना ॥ १५ । ग्रीर उर्च की साथ का श्रम्मशिल एपा के दे। दस्र्व ग्रंश तेल से सने एए मैदे का है। घर मुखदायक शुराध के लिये यहावा का एवा दे। श्रीर उस के साथ का अर्घ होन् भर की चौथाई दाय-मधु हो ॥ १४ । थीर जब सी तुम एस घडावे की ग्रपने परमेण्यर के पास न ले जाकी उस दिन ली मधे सेत में से न ती। रीटी खाना न भूना दुखा स्त्रज्ञ न हरी वाले यह तुम्हारी भीकी पीक़ों में तुम्दारे सारे घरीं में सदा की विधि ठहरे।

१५। फिर उस विशासदिन के दूसरे दिन से

पूले की देशो उस दिन से पूरे सात विशामितन ्रि गिन सेना॥ ९६ । सातवे विश्वामदिन के दूसरे दिन लें। पचास दिन ग्रिनना श्रीर पचासवे दिन यहावा के लिये नया श्रव्ववलि चळाना॥ १९। तुम श्रपने घरे। में से स्पा के दो दसवें श्रश मेदे की दे। राटियां डिलाने की भेट के लिये ले खाना वे खमीर के साथ पकाई जाएं थीर यहावा के लिये पहिली चपन ठद्दरे॥ १८। श्रीर उस रोटी के सम वरस बरंस दिन के सात निर्देश भेड के बच्चे थीर एक बक्टा खीर दो मेळे चकाना वे श्रपने श्रपने साध की अनुवर्णि श्रीर अर्घ समेत यहावा के लिये हाम-विश्व करकी चकाये चारं अर्थात् वे यहावा की लिये सुखदायक सुगम्ध देनेहारा ह्या ठहरे॥ १९। फिर पापविल के लिये एक वकरा छै।र मेलबलि के लिये वरस दिन की दी भेड की बच्चे चठाना॥ २०। तब याजक उन की पहिली उपस की राटी समेत यहावा को साम्दने हिलाने की भेट करके हिलाए श्रीर इन रेर्गिटयों के संग वे दो भेड़ के बच्चे भी दिलाये जाएं वियद्देश्याको लिये पवित्र श्रीर याजक का भाग ठहरे॥ २९। ख्रीर तुम उसी दिन यह प्रचार करना क्तिं याच इमारी एक पवित्र सभा द्वागी थीर यरिश्रम का कोई काम न करना यह सुम्हारे सारे घरों में तुम्हारी पीठी पीठी में चदा की विधि ठहरे।

२२। जब तुम स्रापने देश में की खेत काटी तब श्रपने खेत के कोनों की पूरी रीति से न काटना क्रीर खेतका खिलान खिन लेना उसे दीनदीन फ़ीर परदेशों के लिये होस् देना में ता तुम्हारा परमेश्वर यहावा हू ॥

२३। फिर यहे। बाने मूचा से कहा, २४। इसा-रालियों से कर कि सातवें महीने के पहिले दिन की तुम्दारे लिये परमञ्जिषाम ही उस में स्मरण दिलाने को नर्रास्त्री फूँको जाएँ थ्रीर एक पवित्र सभा द्वी ॥ २५ । उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम न करना ्श्रीर यद्दीवा के लिये एक इव्य घढ़ामा॥

ष्पर्यात् जिस दिन तुम हिलाई जानेहारी भेंट के जार वह तुम्हारी प्रवित्र सभा का दिन ठहरे थे।र उस मे तुम अपने अपने जीव की दु.ख देना श्रीर यहावा का हव्य चढाना ॥ २८ । उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन ठहरा है जिस में तुम्हारे परमेश्वर यहावा के साम्हने तुम्हारे लिये प्रायश्चित्त किया जाएगा ॥ २९ । से जो कोई प्रायी उस दिन दु ख न सहे वह स्रपने लोगों में से नाश किया जाए॥ ३०। श्रीर कोई प्राची हो जो उस दिन किसी प्रकार का कामकाज करे उस प्राची को मै उस को लोगों को बीच मे से नाश कर डालूगा॥ ३९। तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना यह तुम्हारी पीठी पीठी मे तुम्हारे सारे घरें। में यदा को विधि ठहरे॥ ३२। वह दिन सुम्हारे लिये परमविश्राम का है। से उस में तुम श्रापने खपने जीव की दु.ख देना श्रीर इस मद्दीने के नवें दिन की साम से लेकर दूसरी साम ली स्रपना विचाम-दिन माना करना॥

> इइ। फिर यहेवा ने सूसा से कहा, इह। इसा-र्गालया से कह कि उसी सातवे महीने की पन्द्रहवे दिन से सात दिन लीं यहावा के लिये कींपड़ियों का पर्व रहा करे॥ ३५। पहिले दिन पवित्र सभा ही उस में परिश्रम का की ई काम न करना॥ ३६। साता दिन यद्दीवा के लिये इट्य चकुाया करना फिर ष्राठवे दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो श्रीर य**दे**ावा के लिये इव्य चढाना वह महासभा का दिन हो थीर उस में परिश्रम का कोई काम न करना ॥

> ३०। यहीवा की नियत समय ये ही है इन में तुम इव्य अर्थात् हामवाल अञ्चवलि मेलवलि स्नीर पर्घ एक एक के अपने अपने दिन में यहावा की चढ़ाने के लिये पवित्र सभा का प्रचार करनाः॥ इद। इन सभी से यधिक यदे। वा के विद्यामदिना की मानना थै।र थ्रपनी भेंटों थे।र सब मज्ञतों थे।र स्वेच्छाबसियों को जो यहीवाको सिये करीगे चढ़ाया करना॥

**३९ । फिर सातवे महीने को पर्द्रहवे दिन की**। जब तुम देश की उपज की स्कट्ठा कर चुकी तब स्व । फिर यहोवा ने मूसा से कहा, २० । स्थी सात दिन लीं यहोवा का पर्व मानना पहिले दिन ाजे महीने का दस्के दिन प्रायोध्यत का दिन माना। परमित्रयाम द्वा ख्रीर ख्राठके दिन परमित्रयाम हो ॥

उपज थार खूबर के पत्ते थार छने घृत्तों की डालियां भीर नालों में के मजन की लेकर अपने परमेश्वर यदेवा के साम्दर्ने सात दिन खानन्द करना ॥ ४९ । बीर वरस वरस सात दिन ली ग्रहावा के लिये ग्रह पर्व माना करना यह तुम्हारी पीठी पोठी में यहा को विधि ठररे कि सातवें महीने से यह पर्व माना बार ॥ १२ । सात दिन ली तुम भीपंडियों में रहा करना अर्थात जितने जन्म के इसारती है वे सब के सब भोपडियों से रहें, १३। इस लिये कि तुम्हारी पीकी पीढी के लोग जान रक्खें कि जब पहाला इम इवारलियों की मिछ देश से निकाले लाता था सय उस ने उन की भीपहियों से टिकाया था में त्ता तुम्हारा परमेश्वर यहावा हूं॥ ४४। खाँर मूसा ने रखारां जियों की यदावा के नियत समय कह सुनाये॥

(पियत्र दीपकी धीर रेटिया की विधि)

28. फिर यहावा ने मूसा से कहा, २। इसार्शनियों की यह खाज़ा दे कि मेरे पास रजियाला देने के लिये जलपाई का क्रुटके निकाला पुषा निर्मल तेल ले खाना कि दीपक नित्य वरा करें ॥ । शब्न उस की मिलापवाले तंत्र में सान्नीपत्र के बीचवाले पर्दे से बाहर यहावा के साम्दने नित्य सांभा में भार ली सला रखे यह तुम्दारी पीठी पीठी के लिये चदा की विधि ठएरे॥ 8। यह दीपकों का स्त्रक दीवट पर यहावा के साम्दने नित्य सजाया करे॥

५। फ्रीर तु मैदा लेकर बारह राटियां पकवाना रक एक राठी में एपा के दो दसवा ग्रंश मैदा हो॥ है। तब उन की दो पाति करके एक एक पाति में कः क राहियां स्वच्छ मेज पर यहावा के साम्दने धरना ॥ ७ । ग्रीर एक पांति पर वोखा लोयान रपाना कि वह राठी पर स्मरण दिलानेहारी वस्तु श्रीर यदेवा के लिये एवा हो॥ ८। एक एक विषामदिन को वह उसे नित्य यहीवा के सन्मुख क्रम से रक्खा

80 । थीर पंचित्ते दिन तुम थाच्छे थाच्छे घृदों की अरे यह सदा की घाचा की रीति इसार्शियों की योर से हुया करे॥ १। ग्रीर वह हास्न थै।र उस के पुत्रों की उद्दरे थीर व उस की किसी पवित्र स्थान में खाएं बयोंकि वह यहावा के हव्यों में से सदा की विधि के अनुसार द्वाबन के लिये परमपवित्र वस्तु ठद्दरी है ॥

(यहे।या की निन्दा ग्रादि प्राणद्वहयाग्य पापे। की विधि )

90। उन दिनों में किसी इसारली स्त्री का बेटा जिस का पिता मिस्री पुरुष या इपारिलयों के वीच चला गया थै।र वह इसारितन का बेटा थार एक इसारली पुरुप छायनी के बीच खापस में मारपीट करने लगे ॥ १९ । श्रीर वह इसारलिन का घेटा परेषा के नाम की निन्दा करके की वने लगा यद सुनके लाग उस की सूसा के पास से गये। उस की माता का नाम श्रक्तोमीत् था सा दान् के गोत्र के दिलों की घेटी थी॥ पर। उन्हों ने उस का द्यालात् मे बन्द किया इस लिये कि यदीवा के याचा देने से इस वात का विचार किया जाए॥

१३। तय यहावा ने मूसा से कहा, १४। तुम लाग रम कासनेशारे का कावनी से बाहर लिवा ले जायो। थीर जितनों ने वह निन्दा हुनी है। वे सब व्यपने व्यपने द्वाघ उस के सिर पर टेर्क तब सारी मयहली के लेगा उस पर पत्थरवाह करे।। १५। श्रीर तू इस्रारितयों से कप्त कि कोई क्यों न द्वा जे। प्रपने परमेश्वर की कीसे उसे अपने पाप का भार उठाना पहेगा॥ १६। यदेष्या के नाम की निन्दा करनेहारा निश्चय सार डाला जाए खारी मग्डली के लोग निश्चय उस पर पत्थरवाह करे चाहे देशों हा चाहे परदेशी यदि कोई उस नाम की निन्दा करे ते। यह मार डाला जाए॥ १०। फिर जी कोई किसी मनुष्य की प्राय में मारे वह निश्चय मार डाला जाए। १८। ग्रीर वो कार्स किसी घरैले पशुको प्राय से मारे वह उसे भर दे खर्थात् प्राची की सन्ती प्राची दे॥ १९। फिर यदि कोई किसी दूसरे की चेाट पहुंचाए तो जैसा उस ने किया ही वैसा ही उस से

<sup>(</sup>१) मूल में बढाया लाया फरे। (२) या के देा ढेर । पहुंचार तो जैसा उस ने किया ही वैसा छी (१) या एक एक ढेर ने (४) या एक एक ढेर पर । (१) मूल में यदि कोई ग्रापने भाईबधु में दीप दे।

भंग किया सार ग्राख की सन्ती ग्रांख दांत की सन्ती दांत जैसी चाट जिस ने किसी का पहुंचाई है। वैसी ही उस की भी पहुचाई जाए॥ २९। थीर पशुका मार डालनेहारा उस की भर दे पर मनुष्य का मार हालनेहारा मार हाला जाए ॥ ३२ । तुम्हारा नियम रक ही हा जैसी देशों के लिये वैसा ही परदेशी के लिये भी हो मै तो तुम्हारा परमेश्वर यहाळा हू॥ २३ । थीर मुखा ने इसारातियाँ की यही समभाया तब उन्हों ने उस कायनेहार का कायनी से बाहर ले जाकर उस पर पत्थरवाह किया थ्रीर इसारलियो ने घेषा ही किया जैसे कि यहावा ने सूसा की खाजा रिई घी॥

> (सातवें वरस ग्रीर पवासवे वरस से विश्वानका है। की विधि)

२५ फिर यद्यावा ने सीनै पर्वत के पास सूचा से कहा, २। इस्रायांसिया

से कह कि सब तुम उस देश में पहुची जी मै तुम्हें देता हू तब भूमि की यद्दीवा के लिये विचाम मिला करें॥ इ.। के व्यस्त तो श्रापना ग्रापना खेत वीया करना कीर इन्हों घरस अपनी अपनी दाख की वारी कांट कांटकर देश की उपच स्कट्टी किया करना॥ 8। पर सातर्व वरस भूमि की यद्वावा के लिये परस-विषामकाल मिला करें उस में न तो खपना खेत द्योनान प्रापनो दाख की वारी क्षांटना॥ ५। जो मुक्र काटे हुए खेत में अपने आप से उगे उसे न काटना ग्रीर प्रपनी विन छोटी हुई दाखलता की दाखों की न तीड्ना क्योंकि यह भूमि के लिये परमविषाम का वरस देशा ॥ ६ । श्रीर भूमि के वियामकार ही की उपन से तुम्हारा थ्रीर तुम्हारे दास असी का भार तुम्हारे साथ रहनेहारे सङ्गरीं क्रीप परदेशियो हा भी भी जन मिलेगा ॥ ७ । श्रीर हुन्टारे पशुचा ा और देश में जितने जीवजन्तु ही उन का भावन मूमि की सत्र उपन से होगा।

८। ग्रीर सात विशानवर्षे यर्थात् सातगुना सात बरस जिन लेना साती विशासवर्षी का यह समय

किया जाए॥ २०। अर्थात् भग भंग करने की चन्ती थेग । उंचाय वरस द्वागा ॥ १। तव सातवें महीने के दस्ये दिन की अर्थात् प्रायश्चित के दिन जयकप-कार के महाशब्द का नरींस्या खपने सारे देश में सव कही फ़ुंकवाना ॥ १० । श्रीर उस पचासवे बरस का पित्रत्र करकी मानना थीर देश के सारे निवासियी के लिये इटकारे का प्रचार करना यह बरच तुम्हारे यहां जुवली कहलार उस में तुम ग्रापनी ग्रापना निक भूमि बीर अपने अपने घराने में लीटने पाथोगे। १९। तुम्हारे यहां वह पचास्वां वरस जुझलो का वरस कहलार उस में तुम न बीना थीर जी अपने थाय उगे उसे भी न काटना थ्रीर न विन छांटी हुई दाखलता की दाखीं की ताहना॥ १२। स्त्रीकि वह जो जुवली का वरस द्वीगा वह तुम्हारे लेख पवित्र ठहरे तुम उस की उपन खेत ही में से ले लेके खाना॥ १३। इस लुवली के वरस में तुम ऋपनी खपनी निज भूमि केर लैटाल पाछोगी ॥ १८ । छैर यदि तुम अपने माईबन्धु के दाय कुरू खेता वा स्रपने भाईबन्धु से कुछ मोल ला ता तुम एक दूसरे पर श्रंधेर न करना ॥ १५। जुवली के पीक्रे जितने बरस बीते हीं उन की गिनती के अनुसार दान उहराके रक टूसरे से मोल लेना श्रार वाकी वरसें की समक के प्रानुसार वह तेरे हाथ वेचे ॥ ९६ । जितने घरस ग्रीर रहे उतना ही दाम वकाना ग्रीर जितने वरस कम रहे उतना हो दाम घटाना ध्योक्ति वरसी की उपन जितनी हैं। उतनी ही बह तेरे द्वाच वेचेगा॥ १०। धेार तुम ग्रपने ग्रपने भाईवम्धु पर ग्रेधेर न करना श्रपने परमेश्वर का भय मानना से तो तुम्हारा परमेख्वर यहावा हू ॥ १८ । से तुम मेरी विधिया का मानना ग्रीर मेरे नियमी पर चैकिसी करके चलना च्योकि ऐसा करने से तुम उस देश मे निडर वसे रहागे॥ १९। थ्रार भूमि खपनी उपक उपनाया करेगी श्रीर तुम पेट भर खाया करेगी श्रीर चम देश में निहर खर्में रहातो ॥ २० । श्रीर यदि तुम कहा कि सातवे बरस में इम क्या खारंगे न ता दम वीरंगे न ग्रापने खेत की उपव रकट्टी करेगे, २१। ती जाने। कि मै तुम की इंडर्ज़ वरस में ऐसी ग्राणीय

<sup>(4)</sup> अर्थ।त् नर्रासिंग का शब्द ।

टूंगा कि भूमि की उपज तीन घरस लें काम जाएगी ॥ २२ । से तुम ग्राठ्य घरन में घोखोगे थै। प्रानी उपन में घरस की उपल त्या लें न मिले तथ लें तुम प्रानी उपन में से खाते रहे। गे ॥ २३ । भूमि सटा के लिये तो येची न साए थ्यों कि भूमि मेरी है थी। उस में तुम परदेशों थीर उपरी होगे ॥ २४ । से तुम परदेशों थीर उपरी होगे ॥ २४ । से तुम प्रपन भाग के मारे देश में भूमि की कुट जाने देना ॥

रथ । यदि तेरा कार्षे भार्चवन्धु कंगाल देकर वापनी निज मूमि में से कुछ येच ढाले तो उस के कुटुम्चियो में से ले मध में निकट हो यह व्याकर व्यापने भार्चयन्धु के येचे हुए भाग की छुडा ले॥ म्हा व्यापने भार्चयन्धु के येचे हुए भाग की छुडा ले॥ म्हा व्यापने कि की वाप की व्यापने भाग की छुडा मक, म्हा ती यह उस के विकान की समय से याची की गिनती करके वाकी घरमें की उपन की शिव ने उसे मील लिया हो किर दे तथ यह व्यापनी निज मूमि का किर वाप ॥ महा पर यदि उस की दतनी पूंजी न हो कि उसे किर व्यापनी कर ले ती उस की येची हुई मूमि खुयली के घरम लें मील लेनेहारे के हाथ में रहे क्रांस खुयली के घरम लें मील लेनेहारे के हाथ में रहे क्रांस खुयली कि यह मी से किर वाप ॥ महा था महा से पर वाप मी के घरम लें मील लेनेहारे के हाथ में रहे क्रांस खुयली कि यह मी से किर वाप ॥ महा था से पर वाप मी का किर वाप मी यह स्थानी निज भूमि के। किर पाए॥

दे। फिर पार कार्ड मनुष्य शहरपनाइयाले नगर में यमने का घर घेचे तो वर घेचने के पीके घरम दिन लें उसे हुड़ा सकेंगा श्रधात पूरे वरम ला ते। उस मनुष्य को हुडाने का प्राधिकार रहेगा ॥ ३०। पर यदि यह घरस दिन के पूरे छोने ले। न शुडाया जाए तो यह घर ले। शहरपनाह्यालं नगर में हा माल लेनेहारे का छना रहे श्रीर पीठी पीठी में उसी के छश का रहे श्रीर ल्यली के घरम में भी न कूटे॥ ३९। पर बिना शहरपनाइ के गांधों के घर तो देश के खेता के समान किने चार से उन का हुडाना हा सकेंगा श्रीर व लुवली के बरम में कृट जाएं॥ ३२। श्रीर न्वीया के निज साम के नगरे। को को घर दों उन की लेवीय जल चाई तम कुडाएं॥ ३३। फीर यदि कोई लेवीय अपना भाग न कुडाए तो वह बेचा हुआ घर का उस के भाग के नगर में देश जुवली के वरस में कूट जाए क्योंकि दक्षाएं कियों के योच लेवीयों का भाग उन के नगरी की घर हो उहरे है॥ ३४। खीर उन के नगरी की चारा खोर को चराई की भूमि बेची न जाए क्योंकि वह उन का सदा का भाग होगा॥

इप्र। फिर यदि तेरा कोई भाईयन्धु कंगाल दी जाए खीर उस का दाय तेरे साम्यने दय जाए तो उस की सभावना यद परदेशी या उपरी की नाई तेरे संग जीता रहें ॥ इई। उस से व्याज या बढ़ती न लेना प्रपने परमेख्यर का भय मानना जिस से तेरा ऐसा भाईयन्धु तेरे सा जीता रहें ॥ इ०। उस की व्याज पर ब्यैया न देना खीर न उस की भीजनवस्तु बढ़ती के लालच से देना ॥ इ८। में तुम्दारा परमेश्वर यहावा दू जी तुम्हें कनान् हेश देने शीर तुम्हारा परमेश्वर ठहरने की मनसा से सुम की मिस देश से निकान लाया है ॥

इर । फिर यदि तेरा कोई भाईवन्ध्र तेरे साम्छने कंगाल धेकर व्यपने ग्राप की तेरे धार्य देव डाले हो। उस से दास की सी सेवान कराना॥ ४०। वद तेरे चंग मज़ूर वा उपरी की नाई रहे थीर बुवली के वरम लें। तेरे सा रहकर सेवा करता रहे ॥ ४९ । तव यह यास्यद्वीं समेत तेरे पास चेनिकल जाग शैार थापने कुटुस्ट से थै।र श्रापने वितरें। की निज सूमि में लैं। ठ जार ॥ ४२ । क्यों कि ध मेरे ही दास है जिन की मै सिस देश से निजाल लाया हू से। ये दास की रोति न येखे जाएं॥ ४३। रस पर कठोरता से अधिकार न जताना अपने परने-ग्रह्मर का भय मानना ॥ १४८ । तेरे को दास दासियां हों के तुस्हारी चारे। फ्रोर की जातिया में से हैं। ग्रीर दास ग्रीर दास्थि। सन्धी से से सोल लेना ॥ 8प्र। थ्रीर की उपरी लेगा तुम्दारे र्वाच मे परदेशी हाकर रहेंगे उन में से थीर उन के घराना से से भी की तुम्हारे श्रासपास है। जिन्हें वे तुम्हारे देश में जन्मारं तुम दास दासी माल ला ता ला कि

<sup>(</sup>१) मूल में अपनी साजीय की याद्या हगा।

<sup>(</sup>२) प्रयोत् महागव्दवारी नरिवने का यव्द ।

<sup>(</sup>१) धर्मात् नहागव्दयाले नरिसने का शब्द ।

तुम्हारा माग ठहरें ॥ ४६ । श्रीर तुम श्रपने पुत्रों की भी जो तुम्हारे पीछे होंगे उन के श्राधिकारी कर सकोगों श्रीर छ उन का माग ठहरें उन में से ती सदा के दास से सकेगों पर तुम्दारे माईबन्धु की इसारती हों उन पर श्रपना श्रीधकार कठोरता से न जताना ॥

80। फिर यदि तेरे साम्हने कोई परदेशी बा चपरी धनी हो जाए श्रीर उस के सास्टने तेरा भाई कंगाल होकर श्रपने श्राप की तेरे साम्हने उस परदेशी वा उपरी वा उस की वंश के हाथ वेच हाले, 8८। तो उस के विकते के पी है वह फिर हु हाया जा सकता उस के माइयों से से कोई उस की छुडा सकता है, १९ । वा उस का चचा वा चचेरा भाई धरन उस के कुल में का को ई भी निकट कुटुम्बी चस की छुड़ा सकता है वा यदि उस के इतनी पूंजी हो जार तो वह स्राप ही स्रपने की क़ुदार ॥ ५०। वह माल लेनेहारे के साथ खपने विकने के धरस से ल्यली के वरस लें हेखा करे थ्रीर उस के वेचने का दाम वरसें। की गिनती के अनुसार ठइरे अर्थात् वद दाम मूजर के दिनों के समान ठद्दराया जाए॥५९। यदि जुबली के बहुत वरस रह जाएं ता जितने रुपैयो से वह माल लिया गया हो उन में से वह प्रपने छुडाने का दाम उतने व्यसें के खनुसार फेर दे ॥ ५२। श्रीर यदि जुवली के वरस के घोडे वरस रहे तीभी वह श्रपने स्वामी के साथ लेखा करके ग्रपने कुडाने का दाम उतने ही बरसें। के ब्रनुसार फोर दें ॥ ५३ । बह ष्रपने स्वामी के स्त्रा वरस वरस के मूजूर के समान रहे थैार उस का स्वामी उस पर तेरे साम्दने कठी-रता से अधिकार न जताने पाए ॥ ५४ । थ्रीर यदि वह ऐसी किसी रीति से न छुडाया जाए ता यद नुवलीः के वरस में ग्रापने घालबच्चों समेत क्रूट जार ॥ ५५। क्योंकि इसारली मेरे ही दास है वे मिस देश से मेरे निकाले हुण्डास हैं मे सुम्हारा परमेश्वर यदावा हूं॥

(घर्म ग्राधमं के पल )

र्दे स्म पूरते न बना लेना ग्रीर न क्री हुई मूर्ति या लाठ काई खुदी हुई मूर्ति या लाठ खडी कर लेना ग्रीर न ग्रापने देश में दण्डवत् करने को लिये मङ्काशीदार प्रत्थर स्थापन करना क्यों कि में तुम्हारा परमेश्वर यहीवा हू॥ ३। मेरे विश्वामदिने को पालन करना थीर मेरे पवित्रस्थान का मय मानना में तो यहीवा हूं॥

३। यदि तुम मेरी चिधियों पर चला शार मेरी श्राचायो का चाक्सी करके माना करी, १। ता में तुम्हारे लिये समय समय पर मेंच यरकाजगा श्रीर भूमि ष्रपनी उपज उपजारगी थीर मैदान के युद्ध श्रपने श्रपने फल दिया करेंगे॥ ५। तुम दाख तासने के समय ली दावनी कारते रद्दातो श्रीर वाने के समय लें। दाख तास्ते रहारो थीर तुम मनमानी रे।टी साम्रोगे मार व्यपने देश में निडर बसे रहे।गे ॥ ६। कीर में सुम्हारे देश में चैन दूंगा कीर खंब तुम लेटारो तय तुम्हारा कीई डरानेहारा न दोशा थीर मे उस देश में दुष्ट जन्तु थों की न रहने दूता ग्रीर तसवार तुम्हारे देश में न चलेगी ॥ ६ । श्रीर तुम अपने शत्रुश्री की खदेहीती थीर व तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे॥ ८। घरन तुम मे से पांच मनुष्य से। को खीर से। मनुष्य दस एतार के। खदेखी ग्रीर तुम्दारे शतु तुम्दारी तलवार से सारे सारंगी । ९। थीर में सुम्हारों खोर कृपादृष्टि करके तुम की फुलाक फलाकगा ग्रीर बढ़ाकगा श्रीर तुम्दारे सग श्रपनी वाचा की पूरी कम्या॥ १०। श्रीर तुम रक्खे हुण पुराने खनाच की दाखोगे खीर नये के रहते भी पुराने को निकालोगे ॥ १५। खीर से तुम्हारे खीच श्रपना निवासस्थान ठएरा रक्ष्युंगा ग्रीर मेरा जी तुम से घिन न करेगा॥ १३। श्रीरं मे तुम्हारे बीच चला फिरा करगा श्रीर तुन्दारा परमेश्वर ठइस्ता थीर तुम मेरी प्रजा ठररोगे॥ १३। में तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहीवा हूं जा तुम की मिस देश से इस लिये निकाल लाया दै कि तुम मिसिया के टार न् रद्या थीर में ने तुम्हारे जूर की तोडकी सुम की चीघा खडा कर चलाया है॥

98 । ग्रीर यदि तुम मेरी न सुना श्रीर इन सब श्राचाग्रो को न माना, १५ । ग्रीर मेरी विधियों की निकम्मा जाना श्रीर तुम्हारा जी मेरे नियमों से छिन्न करे श्रीर तुम मेरी सब श्राच्चाग्री की न माना वरन

<sup>(</sup>१) यर्थात् महाशब्दवाले नरसिंगे का शब्द।

मेरी वाचा की ताड़ी, १६। ती मैं तुम से यद करंगा षार्थात् मे तुस की समरावता थीर पार्यारात्रा थीर च्यर से पोड़ित कस्या थीर दन के कारण तुम्दारी बाखे धुन्धली थीर तुन्दारा मन प्रति उदाउ होगा श्रीर तुम्हारा घीज वाना व्यर्थ होगा क्योंकि तुम्हारे गत्रु उस की उपन स्ता लेंगे॥ ९०। फिर में तुन्दारे विरुद्ध पूरा। श्रीर सुम श्रपने श्रवृश्ची से हारोती लीर सुम्हारे बैरी सुम्हारे कपर श्राधिकार जतारंगे वरन जय कीई तुम की खदेड़तान ही तय भी तुम मागोगो ॥ १८ । ख्रीर यदि तुम इन वाता पर भी मेरी न सुना ता में सुन्दारे पापा के कारण तुन्दी सातगुर्को ताङ्ना थ्रीर भी दूगा॥ १८। थ्रीर स तुम्हारे यल का घमगड ते।हुगा श्रीर तुम्हारे लिये माकाश की माना लोहे का शिर तुम्दारों भूमि की माना पीतल की यना टूंगा॥ २०। से तुम्हारा यत प्रकारण गवाया जाएगा च्योकि तुम्दारी भूमि अपनी चपन न टपनाएगी थीर देश के वृत अपने फल न फलेंगे॥ २१। स्रीर यांड तुम मेरे विष्ह चलते रहा थीर मेरी सुनना नकारी ती में तुम्हारे पापों के अनुसार सातगुरू तुम की और भी मास्ता।। २२। थार में तुम्दारे घोच घनैले पशु भेजूंगा जा तुम की निर्धेश करेंगे बीर तुन्दारे घरेले पशुष्पी की नाम कर डालेंगे और तुम्हारी गिनती घटाएंगे जिस से तुम्हारी सङ्की मूना पड़ जारंगी ॥ २३ । फिर यदि तुम इन वातों पर भी मेरी ताहना से न सुधरी भीर मेरे विक्व चलते ही रहा, २४। ती मै आप सुम्हारे विकट्ट चलुगा थीर सुन्हारे पापी के कारण में श्राप हो तुम की सातगुर्णा मार्च्या॥२५। सा में तुम पर तलवार चलवाकरा। जिस से वाचा तीस्ने का पलटा लिया जाएगा ग्रीर जय तुम भ्रपने नगरी में एकट्टे देशों तथ में तुम्दारे बीच मरी फैलाकशा भीर सुम यापने शत्रुकों के वश में पड जाकोगी। र्द। जय में गुम्दारे लिये खन्न के खाधार की दूर कर बालूगा तब दस स्त्रिया तुम्बारी रीठी एक हो तंदूर में पकाकर साल तीलकर बांट देंगी सा तुम खाकर भी तृप्त न देवों ॥

वरन मेरे विषद्व चलते ही रहा, २८। तो मैं जल-कर तुम्हारे विष्ट्व चलुगा थ्रीर तुम्हारे पापें के कारक मे आप ही तुम की सातराको ताडना दुगा। र । धीर तुम की अपने बेटों धीर बेटियों का मांच खाना पडेगा ॥ ३०। श्रीर मे तुम्हारे पूजा की जवे स्थाना की ठा दूंगा श्रीर तुम्हारी सूर्य्य की प्रतिमारं ताड डालूंगा थार तुम्हारी लोधा की तुम्दारी तोडी हुई सूरतें पर फैंक दूगा श्रीर मेरा जो तुम से मिचला जाएगा ॥ ३९ । श्रीर मै तुम्हारे नगरों की उजाइ दूगा श्रीर तुम्दारे पवित्रस्थानी का मूनाकर दूगा श्रीर तुम्हारा सुखदायक सुग्रध ग्रदर्ग न कदंगों ॥ ३२ । श्रीर में श्राप ही तुम्हारा देश सूना कर दूरा। श्रीर तुम्दारे शत्रु की उस में वस जारंगे से उस के कारण चिंकत देशो ॥ इड । धीर में तुम की जाति जाति की बीच तितर वितर कराा थार तुम्हारे पीक्के तलवार खोचकर चलाकाा थीर तुम्दारा देश सूना देशा स्त्रीर तुम्दारे नगर उजाइ हो जाएंगे॥ ३४। तय जितने दिन घर देश सूना पड़ा रहेगा धीर तुम अपने शत्रुकी के देश में रदेशों उतने दिन वह श्रापने विश्वासकालें। को भीगता रहेगा तब बह देश विश्राम पारगा श्रर्थात् श्रपने विश्वामकाले को भागता रहेगा ॥ ३५। घरन जितने दिन यह सूना पड़ा रईगा उतने दिन उस को विश्वाम रहेगा अर्थात् जो विश्वाम उस की तुम्हारे वहां वसे रहने के समय तुम्हारे विशासकाली में न मिलेगा यह उस की तब मिलेगा॥ ३६। श्रीर तुम में से जो बच रहेंगे उन के घृदय में मैं उन की श्रुत्रेश के देशों में कदराई डालूंगा थीर वे पत्ते के खंडकने से भी भाग जाएंगे वरन वे ऐसे भागेंगे जैसे कोई तलयार से भागे थीर किसी के विना पीका किये भी वे तिर पहुँगे॥ ३०। सार जब कार्द पोका करनेदारा न दे। तय भी माना तलवार की भय से वे एक दूसरे से छोकर खाकर गिरते जाएंगे थीर तुम की श्रापने शत्रुकी के साम्दने ठराने की क्षुक शक्ति न दोगी ॥ इद । तब तुम जाति जाति के यांच पर्वकर नाम दी जास्रोगे स्रोर तुम्दारे प्रतुस्री ६०। फिर यदि तुम इस पर भी मेरी न सुना की भूमि तुम की का का जाएगी ॥ डर । कीर तुम मे

क्षधर्म के कारण गल लाश्गे ग्रीर अपने पुरखाग्री है। श्रर्थात् यदि यह बीच बरस वा उस से श्रीधक की श्रधमंत्र के कामी की कारण भी वे उन्ही की नाई गल जाएगी॥ ४०। तस्र विस्नपने थीर स्नपने पितरे। के अधर्मी की सान लेगे अर्थात् उस विक्वास-श्चात की की वे मेरा करेगे श्रीर यह भी मान लेगे कि इस की परीया के विक्त चले ४९। इसी फारण वह इमारे विरुद्ध चलकर इमें शत्रुश्री के देश में ले श्राया है थें। इस समय उन का खतनारहित हृदय दब जाएगा थीर वे उस समय खपने प्रधर्म के दंगड की श्रंगीकार करेंगे॥ ४२। तव की वाचा में ने याक्ष्य के सा वाधी थी उस की मैं सुधि लूगा क्षीर जी वाचा में ने इस्हाक् से ग्रीर जी वाची मे ने इब्राहीस से बाधी थी उन की भी सुधि ज़ुगा श्रीर देश की भी में सुधि लूगा॥ ४३। देश उन से रहित हीकर सूना पढ़ा रहेगा श्रीर उन के विना मूना रहकर अपने विद्यासकालों की भीगता रहेगा श्चार वे लेगा अपने श्रधमं के दगड की श्रामिकार करेरों इस कारण कि उन्हें। ने मेरे नियमी की निकत्मा ठहराया ख्रीर उन के जी ने मेरी विधियो से छिन किई थी। 88। इस पर भी जब वे अपने गत्रुओं के देश में होतों तब में उन की ऐसा निक्रमा न ठहराका। ग्रीर न उन से ऐसी घिन कद्या कि उन का श्रन्त कर डालूं वा श्रपनी उस वाचा की तीड़् तों में ने उन से बान्धी है क्योंकि में उन का परमेश्वर यहाला हू॥ ४५। से मैं उन के हित के लिये उन के उन पितरी से बान्धी हुई बाचा की सुधि ज़ुगा जिन्हे मै मिस देश से साति जाति के साम्हने निकाल लाया ष्ट्र कि उन का परमेश्वर ठप्टब, मे तो यद्दीवा हू ॥ ४६। ची जो विधि थीर नियम ग्रीर व्यवस्था यदेवा ने श्रपनी ग्रीर से इसार्गलियों के लिये सीनै

पर्वत के पास मूसा के द्वारा ठहराई वे ये ही है।

(स्निय सकरम की विधि)

29. किन्तूर परोद्या ने मूमा से कहा, २। वसारितयो से यद कहा कि जब कोरई विशेष सकत्व माने तो एक ता संकर्प किये हुए

ये की वसे रहेगे वे व्यपने शत्रुकों के देशों ने खपने (प्राकी तेरे ठहराने के विनुसार यहीवा के ठहरेगे । श्रीर साठ वरस से क्म फ़बरवा का पुरुष ही सी उस की लिये पवित्रस्थान के ग्रेफील् के लेखे पवास शेकेल्का वर्षेया ठदरे॥ ४। ख्रीर यदि यह स्त्रो हा ता तीच प्रेकेल् उद्दरे॥ ५। फिर उस की ग्रयस्था पांच वरस वा उस से प्राधिक ग्रीर घोस वरस स कम की दें। तो लडके के लिये ते। स्रीम श्रेफील् थीर लडकी के लिये दस फेकेल् ठहरे॥ ६। स्थार यदि उस की अवस्था गक महीने वा उस से फाँधक क्रीर पाच बरस से कम की हा तो लखके के लिये तो पाच थीर लडकी के लिये तीन श्रेकेल् ठदरे ॥ छ। फिर यदि उस की ण्यस्या साट यरस की बा उस से श्राधिक दे। तो यदि पुरुष दे। तो उस की लिये पद्रष्ट ग्रेकेल् श्रीर म्त्री द्या ता दस ग्रेकेल् उद्दरे । द। पर यदि काई इतना कंगाल है। कि याज्य का उदराया हुआ दाम न दे सकी ती यह याजक के साम्बने खडा किया जाए थार याजक उस की पूजी ठररार वर्षात् जितना सक्तरप करनेदारे से है। सकी याजन उसी के प्रनुसार छद्दराए ॥

> १। फिर जिन पशुक्री से से लीता यदीखा की चकावा चकाते हैं याँद रेखें में से कीर्ड संकल्प किया जाए ते। जे। प्रशु को ई यद्याया को देवा पांचन ही ठहरे॥ १०। वह उसे किसी प्रकार से न वदसे न ता वद धुरे की सन्ती प्रच्छान प्राच्छे की सन्ती खुरा दे शार यदि वह उस प्रश्नु की सन्ती दूसरा प्रशू दें तो वह थे।र उस का बदला दीनी यवित्र ठहरे॥ ११। और जिन प्रश्यों में से लाग यदीवा के लिये चढावा नही चढाते ऐसें में से यदि वह है। ती वह उस की याजक की साम्हरे खड़ा कर दें। १२। तब याज्ञक एशुकी गुरा श्रवगुर दोनों विचारको उस का मोल ठप्टराए खार जितना याजक ठहराए उस का माल उतना ही ठहरे है पञ्च। खीर यदि चंकरप करनेहारा उसे किसी प्रकार से कुड़ाना चाहे तो जो मोल यासक ने ठप्टराया है। **उसे यह पांचक्षां भारा बकाकर दे ॥**

98। फिर यदि कोई अपना घर पदाखा के सिये

वयारा दोनी विचारके दम का माल ठहराए जार सितना पालक ठटराण उस का माल सतना ही ठहरे॥ १५। धीर यदि घर का पवित्र करनेशारा चसे हुराना चारे ही लितना रुपैया यासक ने उस का माल उद्दराया दी उनना यह पांचया भाग यहाक दे सब घर उसी का गई॥

१६। फिर यदि कार्थ प्रयनी निज भूमि का कार्थ भाग यहात्रा के लिये पाँचय ठटराना चार्छ है। इन का मान एम के जनुमार ठारे कि उस में कितना थांत प्रहेगा सितना भूमि में रोमेर् भर की पर्छ उतनी का मान प्रचाम जर्कन् ठारे॥ १०। यांच घट स्रपना रोत जुवली क वरस हो में पवित्र उत्तर हो चन का टाम रोरे ठदगर्न के **धनुमार ठदरे ॥ ९**८। बीर ग्रीट यह यपना फेंस जुबना में बरम के पीछे पाँचत्र ठएशाण ता जिसने घरम दूगरे जुवली के वरम के याकी रहे दन्दी के खतुमार यालक उम के लिये र्स्पये का लेखा करे तथ जितना लेखे में बार उतना यात्रया के उत्पनि ने कम छ।। १८। खेर परि खेत का पवित्र ठएरानेएारा उसे दुर्गना चार्र सा है। दाम याजक ने छष्टराया है। उसे यह पांचयां भाग घड़ाकर दे सब रॉस स्मां का रहे॥ २०। श्रीर र्याद यह फ़ॅन की छुटाना न घाट या उस ने उस का दूगरे के छ।च बेचा छा ता खेत थारी की कभी म तुडाया जाण ॥ २१ । यान तय यह खंत सुयनी के बरम में कुई सब पूरी रीति वर्षम किये पुण मित की नार प्रधाया के लियं प्राचित्र ठररे प्राचीत् यह याजक की निज्ञ भीम की जाए॥ ३३। फिर यदि कार्ड श्रवना एक मान निया हुवा खत का उस की निज भृति के ग्रेती में कान दी पदाया के लिये पवित्र ठेटराए, २३। तेर यासक सुवली के वरम ली का भेषा करके उम मनुष्य के लिय जितना ठएराय उतना यह यहाया के लिये पाँचत्र लानकर उसी दिन दें ॥ २८। स्रोर लुयती के घरम संघट येत उसी की प्राधिकार में किर प्राण जिस से यह माल

२६। पर घरेले पशुश्री का पहिलोठा वे। यदीया का पहिलाठा ठहरा है उस की ही कोई पवित्र न ठएराग चार्च यह यहका हा चार्च भेड या यकरी का बच्चा बर परीबा का है हो ॥ २०। पर परि धार श्रशृद्ध पशु का है। तो उस का परिवत्र उद्दराने-राग उम का यालक के ठरराये हुए माल के श्रनुमार रग का पांचयां भाग श्रीर घठाकर कुडा मजता है श्रीर यदि घर न हुड़ाया जाए ता यासज कें ठप्टराये हुए माल पर येचा नाए।।

पर शपनी मारी विम् खों में से सा कुछ कार्य बहाया के लिये वर्षण करे चाहे मनुष्य हो। चारे पशु चादे उम की निज मुमि का गैत दा रेसी कीर्द व्यर्पन किर्द पुर्द वस्तुन ती वेची बीर न हुसुर्ध जाए का युक्त वर्षण विषया जार सा यदावा क लिये परमप्रधिय ठएरे ॥ २८ । मनुष्यों मे से जी कीर्ए अर्पेग किया जाग यह हुहाया न जाए निरूचय मार टाला घाए॥

ह0। फिर भूमि की उपन का सारा दशमाश चार्ध यह भूमि का यील हा चाह वृक्त का फल यह यद्दाया का है ही यह यद्दाया के लिये पवित्र उहरे। 5१। यदि कोई प्रपने दशमांश में से कुछ लुडाना चार तो पांचयां भारा घढाकर उस की हुई।ए॥ इर । थीर गाय धैल श्रीर भेड्यक्षरिया निदान जी हो। प्रमु निमने के लिव लाठी के तले से निकल जाने-दारे है उन का दणमांश प्रधात दस दस पीहे एक एक प्रमु बहाया के लिये प्रियंत्र ठहरे ॥ ३३ । कीर्ष उस के गुरू प्रयमुग न विचारे खीर न उस की वदल ले श्रीर यदि फाई उस का वदल भी ले ता यद क्रीर उस का यदला दीनी पवित्र उद्दर सीर द्यद्य कभी छुडाया न जार ॥

इष्ठ। जी पाचाए यदीया ने इसारलियों के लिये शीने पर्यंत की पास मूखा की विश्व वे ये शी हैं।

प्राचित्र ठक्षराक्षर मंत्रत्य करे तो यालक उस के गुरू | किया गया हो व्यर्थात् जिस की वह निज भूमि ही उनी की फिर द्वा जागा ३५। मार जिस जिस यम् का माल याजक ठाराग उस का माल पवित्र-स्थान ही के श्रेकेल के लेखे से उत्तरे, श्रेकेल बीस रोरा का उत्तरे ॥

<sup>(</sup>१) अभाग भरतिभे का मध्य।

## गिनती नाम पुस्तक।

(इस्राएलिया की गिनती )

१. दुस्रायलिया के सिख देश में निकल जाने के दूसरे वरस के

दुसरे महीने के पहिले दिनका यदावा ने सीने के जंगल में मिलापवाले तंब्र में मूसा से कहा, २। इसार्यालयों की सारी मख्डलों के कुलां थीर पितरीं के घराना के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम से लेके कर ॥ ३। जितने इंग्रांग्ली वीस वरस वा उस से याधिक प्रवस्था के होने के कारण युद्ध करने के ये। य हों उन सभी की उन के दली के अनुसार तू थीर हादन गिन ले॥ ४। थीर तुम्हारे साथ एक एक गीत्र का एक एक पुरुष भी द्वा जो खपने पितरी के घराने का मुख्य पुरुष है। ॥ ५ । तुम्हारे उन साथियों के नाम ये हैं अर्थात् स्वेन् ग्रीत्र में से शदेबर् का पुत्र रलीसूर्॥ ६। धिमीन् गोत्र मे से सूरी शहे का पुत्र शतूमीरल्॥ ७। यहूदा गोत्र में से श्रम्भीनादाव् का पुत्र नक्षान्॥ ८। इस्लाकार् गोत्र मे से सूत्रार् का पुत्र नतनेल्॥ ९। जबूलून् गोत्र में से हेलान् का पुत्र रलीयाव्॥ १०। यूसुफर्वाभयों से से ये है अर्थात् रप्रेम् गोत्र से से सम्मोहूद् का पुत्र रलीशामा स्रीर मनक्यो ग्रीत्र में से पदासूर् का पुत्र गम्बीरल्॥ १९। बिन्यामीन् ग्रोत्र में से ग्रिदोनी का पुत्र स्रबीदान्॥ १२। दान् ग्रीत्र में से खम्मी शहें का पुत्र खहीर जेर्॥ १३। ष्राण्य् ग्रोत्र में से स्रोक्रान् का पुत्र प्रगीसल्॥ १८। शाद् गोत्र में से दूरल् का पुत्र रल्यासाप् ॥ १५। नप्ताली ग्रोत्र में से रनान्का पुत्र प्रहीरा॥ १६।। मगडली में से जो एकप्र खपने खपने पितरों को गोत्री की प्रधान के क्षर धुलाये गये स्त्रे ये ही है स्त्रीर ये ष्ट्रसारितिया का इसारी में मुख्य पुष्टम थे॥ १७ । सी क्तिन पुरुषे। के नाम ऊपर लिखें है उन की लिये हुए, १८। मूसा और शाबन ने दूसरे महीने की पहिले (१) या कुलो।

दिन को सारी मण्डली एकट्टी किई तब इसारित्यों ने ग्रापने ग्रापने कुल ग्रीर ग्रापने ग्रापने पितरों के घराने के ग्रानुसार बीस बरस वा उस से ग्राधिक श्रावस्थावाला के नामा की ग्रानती कराके ग्रापनी ग्रापनी बग्रावली लिखाई ॥ १९। जी ग्राचा पढ़ोवा ने मूसा की दिई उसी के ग्रानुसार उस ने सीने के जंगल में उन की ग्रान लिया ॥

२०। इस्रारल् का पहिलाठा जो ब्ह्नेन् था उस के वंश के लोग अर्थात् अपने अपने कुल श्रीर अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार जितने पुरुष बोस घरस वा उस से अधिक अवस्था दोने के कारण युद्ध करने के येगय थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गये॥ २९। श्रीर ब्ह्नेन् गोत्र के गिने इस लोग साढ़े कियालीस हजार ठहरे॥

देश शिमोन् के वंश के लोग अर्थात् अपने कुलों श्रीर अपने पितरों के घरानों के अनुसार जितने पुष्प घीस घरस वा उस से अधिक अवस्था होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने नाम से गिने गये॥ २३। श्रीर शिमोन् गोत्र के गिने हुए लोग उनसठ हजार तीन से ठहरे॥

२४। गाद् के वंश के लोग श्रर्थात् श्रपने कुलें श्रीर श्रपने पितरें। के घराने के श्रनुसार जितने बीस बरस वा उस से श्राधिक श्रवस्था देाने के कारस युद्ध करने के येग्य ये वे सब श्रपने श्रपने नाम से गिने गये॥ २५। श्रीर गाद् गोत्र के गिने हुए लेगा पैतालीस इनार साढ़े क सें। ठहरे॥

र्द । यहूदा के वंग्र के लेगा श्रधीत श्रपने कुलीं श्रीर श्रपने पितरें। के घरानों के श्रनुसार जितने श्रीस व्यस्था होने के कारण युद्ध करने के येग्रय थे वे सब श्रपने श्रपने नाम से गिने गये॥ २०। श्रीर यहूदा ग्रीत्र के गिने हुए लेग चीहत्तर हजार कः सी ठहरे॥

भदा इस्साकार् के दंश के लेशा प्रार्थात् अपने

कुलों कार अपने पितरीं के घरानें के अनुसार जितने योस घरस या उस से अधिक अवस्था देने के कारत यह करने के येग्य घे ये सब अपने अपने नाम से गिने गये॥ २९। भार इस्साकार् गान के गिने हुए लोग सीयन दक्षार चार सा ठहरे॥

३०। स्टूबलन् के ध्या के लोग अर्थात् अपने क्लों खीर अपने पितरें। के घरानें के अनुसार जितने घीम धरम धा उस में अधिक अधस्या देनि के कारण युद्ध करने के योग्य घे धे मध्य अपने अपने नाम ने गिने गये॥ ३९। थीर स्टूबल्न् गोत्र के गिने एक लेगा सत्तायन एतार चार से ठएरे॥

३२। यूम्फ के दंग में से ग्रौन् के दंग के लोग वर्षात् क्षण्ने कुली बीर अपने पितरी के घरानी के अनुसार जितने घीन घरम घा उस से अधिक अवस्था देने के कारम युष्ट करने के योग्य घे वे सब प्रपने खपने नाम में गिने गये॥ इड । श्रीर श्रौम् गोत्र के गिने हुए लोग साठे चालीम द्वार ठदरे॥

58 । सनको को दंश को लोग अर्थात् अपने क्लों श्रीर श्रपने वितरों को घरानों के खनुसार जितने दीस दारम दा उस में श्रीधक श्रद्यस्या ऐने के काररा युद्ध करने के योग्य थे दो सब श्रपने श्रपने नाम में गिन गये॥ 59 । श्रीर सनको गोष्ट के गिने एग लोग खतीन एजार दो में। ठटरे॥

हई। विन्यामीन् के यंश के लेगा अर्थात् अपने कुलां चीर अपने पितरे के घराने के अनुसार वितने घीम घरम या उम में आधिक अयस्या छाने के कारण युद्ध करने के योग्य घे वे मय अपने अपने नाम से गिने गये॥ इ०। थीर विन्यामीन् गात्र के गिने हुए लेगा पैनीस एजार चार से उद्देश

इद। दान् की धंश के लोगा अर्थात् अपने कुले।
श्रीर अपने पितरी के घरानी के अनुसार जितने
योग घरम या उम में अधिक अयस्या छाने के
कारक युद्ध करने के थेग्रय थे वे मब अपने अपने
नाम से गिने गये॥ इर । श्रीर दान् गीत्र के
गिने पुण लोग वासठ एकार सात सा ठएरे॥

80 । आगर के वंश के लेगा सर्थात् अपने कुलें।
श्रीर अपने पितरें। के घरानें। के अनुसार जितने वीस
घरस द्या उस से अधिक अवस्था द्याने के कारक
युद्ध करने के येग्ग्य थे वे सब अपने अपने नाम से
गिने गये॥ ४९ । श्रीर आगर्श गोत्र के गिने दुर लेगा
साडे एकतालीस एकार ठटरे॥

8२ । नप्ताली के यंग्र के लोग वर्षात् व्यपने कुली वीर व्यपने पितरीं के घरानां के व्यनुसार जितने यीस व्यस वा उस से क्षांधक व्यवस्था होने के कारब यह करने के योग्य घे वे सव व्यपने व्यपने नाम से गिने गये॥ १३ । व्यार नप्ताली गोष्त्र के गिने दुर लोग तिरपन हजार चार सी ठघरे॥

क्षा । मूचा भीर एाइन श्रीर इसाएल के वारहीं प्रधान जी श्रपने श्रपने पितरी के घराने के प्रधान में उन सभी ने जिन्हें जिन लिया वे इतने ही ठहरे।। अप। सी जितने इसाएली वीच वर्ष वा उच से श्राधिक श्रवस्था होने के कारण इसाएलिया से से युह करने के याज्य होकर श्रपने पितरी के घरानों के श्रनुसार जिने जाये, ४६। वे सब जिने हुए लोज मिलकर क लादा तीन हवार साढ़े पांच सा ठहरे।।

४०। इन में लेबीय अपने पितरे। को गोत्र के ष्यनुमार न गिने गये ॥ ४८ । क्षोंकि यद्दावा ने मूसा में फरा था, ४९। फेंचल लेवी गोत्र की गिनती इसा-र्णलया के बीच न लेना॥ ५०। पर लेबीया का चाचीपत्र के नियास पर पीर उस के सारे सामान पर निदान ना कुळ उस से सवन्ध रखता है इस पर शांधकारी ठटराना सारे सामान समेत निवास की वे ही सठाया करे थार उस में सेया ठएल वे घी किया करें बीर ष्यपने हेरे उस की चारी खार वे ही राहे किया करे॥ ५९। धीर जय जय निवास का कूच दी तय तव लेघीय उस का शिरा है थीर जब चब निवास की घडा करना हा तय तय लेयीय उस की खडा करें श्रीर यदि कोई दूसरा समीय खार तो वद मार हाला जार ॥ ५३ । श्रीर इसारली खपना खपना हेरा अपनी अपनी कावनी में श्रीर अपने अपने भाडे के पाम खडा किया करे॥ ५३। पर लेकीय ग्रपने हेरे साक्षीपत्र के निवास ही की चारी ग्रीर खहे किया

करें न हा कि इसाणितयों की मंडली पर कीप भड़के, श्रीर लेबीय साकीपत्र के निवास की रका किया करे॥ ५८। ये जी खाजारं यहावा ने मूसा की दिंह इसारितयों ने उन की खनुसार किया॥

(इस्राएसिया की छावनी का क्रम)

र पित्र यहावा ने मूसा थीर घाडन से कहा, २। इस्राएली मिलापवाले

तंब्रु की चारी थोर थे।र उस के साम्टने अपने अपने कुंडे थीर अपने अपने पितरी के घराने के निशान के पास होरे खड़े करे॥ ३। श्रीर की पूरव दिशा तदा मूर्व्यादय होता है उस की ख्रीर खपने खपने दली की -व्यनुसार सेरे खंडे किया करें वे यहूदा की कावनीवासे भंखें के लेगा ही ग्रीर उन का प्रधान श्रम्मीनादाय् का पुत्र महश्रान् हा॥ ४। थ्रीर उन को दल को गिने हुए लोग चौहतर छजार क सा है॥ ५। उन के पास जो हरे खहे किया करे वे इस्साकार के गोत्र-वाले ही थ्रीर उन का प्रधान मूखार् का पुत्र नतनेल् हा ॥ ई । थ्रीर उन के दल के गिने हुए ले।ग चै।वन इजार चार से। है ॥ ७। इन के पास सबूलून् के ग्रीत्र-वाले रहे थैं।र उन का प्रधान देलान् का पुत्र एलीयाव् दे। ॥ ८। थीर उन के दल के गिने दूए लेगा सतावन इजार चार से है। १। इस रीति यष्ट्रदाकी इरावनी में जितने खपने खपने दले। की श्रनुसार गिने गये वे सव मिलकर एक लाख कियासी इजार चार सा हैं पहिले ये ही कूच किया करे॥

१०। दिक्खन अलंग पर खडेन की छावनीवाले केंद्रे के काग अपने अपने दली के अनुसार रहें श्रीर उन का प्रधान अदें कर का पुत्र रलीसूर हो।। १९। श्रीर उन के दल के गिने हुए लेगा साठे कियालीस हजार है।। १३। उन के पास की पास की हीर खडे किया करे से शिमोन की गोत्रवाले हो श्रीर उन का प्रधान सूरीअहै का पुत्र अलूमीरल हो।। १३। श्रीर उन के दल के गिने हुए लेगा उंभठ हजार तीन सी है।। १४। फिर गाद के गोत्रवाले हो श्रीर उन का प्रधान बरल का पुत्र रल्यासाप हो।। १५। श्रीर उन के दल के गिने हुए लेगा पैतालीस हजार साठे हा, सी है।। १६। बचेन

की कावनी में जितने खपने खपने देशों के अनुसार गिने गये वे सव मिलकर डेड़ लाख एक एकार साढ़े चार सा है दूसरा कूच इन का हो।

49। उन के पाई और सब छार्यानियों की बीची। बीच लेबीयों की छाबनी समेत मिलापबाले तंबू का कूच हुआ करें जिस क्रम से वे डेरे खड़े करें उसी क्रम से वे खपने आपने स्थान पर अपने खपने भंडे के पास दीकर कूच किया करें॥

१८ । पिळमें अलंग पर एप्रैस् की क्रायनीयाले भेहें के लेग अपने अपने दलों के अनुसार रहें थीर उन का प्रधान अम्मीट्ट् का पुत्र ग्लीशामा है। । १९ । बीर उन के दल के गिने हुए लेगा साढ़े चालीय इजार है।। २० । उन के पास मनग्रे के गीत्रवाले हों थीर उन का प्रधान पदामूर् का पुत्र गम्हीरल् हो।। २० । और उन के दल के गिने हुए लेगा वतीस इजार हो से है। २२ । फिर विन्यामीन् के गीत्रवाले हों और उन का प्रधान गिदोनी का पुत्र अवीदान् हो।। २३ । और उन का प्रधान गिदोनी का पुत्र अवीदान् हो।। २३ । और उन के दल के गिने हुए लेगा पैतीस इजार चार से है। २४ । एप्रैस् की क्रावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गये वे सब मिलकर एक लाख आठ इजार गक से। पुष्प है तोसरा कूच इन का है।॥

३५। वत्तर खलंग पर दान् की छावनीवाले अहे के ताग खपने खपने दला के खनुसार रहे थीर उन का प्रधान खम्मी छहे का पुत्र खही ए जेर हा ॥ ३६। धार उन के दल के गिने हुए लेगा वासठ हलार सात सी हैं ॥ ३०। उन के पास लें। हैरे खड़े करें वे बाछेर के गोत्रवाले ही थीर उन का प्रधान खोकान् का पुत्र प्रगोरल् हो ॥ ३६। थीर उन के दल के गिने हुए लेगा साठ इकतालीस हलार है ॥ ३९। फिर नमाली के गोत्रवाले ही थीर उन का प्रधान एनान् का पुत्र खहीरा हो ॥ ३०। थीर उन के दल के गिने हुए लेगा तिरपन हलार चार सा है ॥ ३९। दान् की छावनी में जितने गिने गये वे स्व मिलकर हें इ लाख सात हलार क सी हैं ये खपने खपने केहें के पास होकर सब से पी है कूच किया करें।

इर । इसार लिया में से की स्नापने स्नापने पितरी

कार्यानयों के जितने लोग व्यपने व्यपने दली के अनुसार तिने गये वे सब मिलकर कः लाख तीन एजार साहे शंब सा ठहरे ॥ ३३। पर यदीया ने मुसा की जी वांची दिई भी उस के प्रमुसार लेबीय ती इसारसियों मे तिने म राये ॥ ३८। श्रीर जी सी प्राचा महीसा ने मूसा को दिई इसारली उस उस को अनुसार अपने भागने कुल केंार खपने खपने पितरें। कें घराने के बातुसार अपने आपने भाडे के पास होरे खड़े फारते थार कुच भी करते थे।

> (पिंद्सीठा की चन्ती लेवीया का यहावा से पहच किया जाना)

३ जिस समय यहावा ने सोने पर्वत को पास मूसा से वाते क्रिंड स्म समय द्वास्न ग्रीर सूसा की यह वंशावली घी॥ २। ष्टादन के प्रयों के नाम ये दे नादाव् की उस का केठा था धार स्रवीष्ट्र रसाजार स्रीर ईतामार्॥ ३। दादन के पुत्र की प्रामिषिक्त यांजक में ग्रीर उन का मंस्कार याजक का काम करने के लिये हुखा उन के नाम ये ही है ॥ 8। नादाब्र श्रीर अबीह तो जिस समय सीनै के संगल में यहावा के सन्मुख उपरी भाग से गये एस समय यहाचा के साम्दने नित्य शी मर अये पर एलाजार् छीर ईतामार् अपने पिता द्वादन के साम्टने याजक का काम करते रहे।

था फिर यद्यावाने मूसा से कदा, ६ । सेबी गीत्रवाली की समीप ले प्राक्तर दास्न याजक के साम्द्रने खडा कर कि दे उस की सेवा टइल करे। ९। श्रीर जा क्छ उस की ग्रीर से ग्रीर सारी मंडली की थोर से उन्हें सापा जार उस की रहा है मिलाप-वाले सवू के साम्दर्ने करें कि वे निवास की सेवा करे ॥ द। वे मिलापवाले तंत्रू के सब सामान की न्धीर इनारलियों की रीपी हुई यह ुश्री की भी रहा करे कि वे निवास की सेवा करे॥ र । कीर हू लेबीयों को धारन छै। उस के पुत्रों की दे दे छै। र वे इसारितयों की क्षीर से दाइन की संपूर्ण रीति से अर्पेस किये हुए दें। १०। भीर इन्दन भीर उस के | और मिलापवाले तबू के द्वार का पर्दा, स्र । सार

को धराने की कानुसार जिनि राये ही येही हैं कीर सहा पुत्रीं की याजन की पद पर ठहरा रख सीर ही व्यपने याजकपद की रक्षा किया करे थै।र यदि दुसरा मनुष्य समीप खार ती यह मार डाला जार॥

१९। फिर यदेखा ने मूचा चे कदा, १२। सुन इसारली स्तियों के सब पहिलाठों की सन्ती में इसा-रिल्यों में से लेबीयों की से लेता हूं से लेबीय मेरे ही ठएरीते॥ १३। सब पहिलीठे मेरे हैं क्योंकि जिस दिन में ने मिस देश में के सब पहिलोठों की मारा उसी दिन मै ने ध्या मनुष्य य्या पशु इद्यारलियों के सब पहिलाडों का श्रपने लिये पवित्र ठएराया सा चे मेरे ही उहरीं में तो यहांचा हू॥

98। फिर यदावा ने सोनै के जंगल में मुखा से कदा, १५। लेबीयां में से जितने पुरुष एक मदीने या उस से प्रीधिक प्रायस्था की दी उन की उन की पितरीं के घरानें। श्रीर उन के कुलें। के श्रनुसार तिन से ॥ ९६ । यह श्राद्धा पाकर मूखा ने यहावा के करे के अनुसार उन की गिन लिया। १०। सेवी के पुत्रों के नाम ये हैं अर्थात् गोर्थीन् कदात् और मरारी ॥ १८ । थ्रीर गोर्थीन् के पुत्र जिन से उस के कुल चले उन के नाम ये दे अर्थात लिल्ली धीर श्चिमी॥ १९ । कद्यात् के पुत्र जिन से उस के सुल चले ये हैं अर्थात् अमास् यिस्हार् हेन्रोन् श्रीर उच्जीयल्॥ २०। श्रीर मरारी के पुत्र जिन से उन के क्ल चले ये दें अर्थात् मद्ली पेत मूशी ये लेबीयों के कुल अपने पितरीं के घराना के अनु-सार हैं॥

२१। गोर्थे।न् से लिझीया और शिमीयों के कुल चले गोर्थी न्वंशियों के कुल ये ही हैं।। २२। इन में से जितने पुरुपों की अवस्था एक मदीने की वा उस से अधिक थी उन सभी की गिनती साठे सात हजार ठत्री ॥ २३ । गोर्थे। न्याले फ़ुल नियास के पीके पांच्छिम खोर प्रपने हेरे हाला करें॥ २८। धीर गोर्श्वीनियों के मूलपुरुप के घराने का प्रधान लाग्ल् का पुत्र रल्यासापू हो ॥ २५ । श्रीर मिलापवाले तंब्र की की वस्तुएं गोर्थीनवंशियों की मैापी जाएं वे ये द्वी श्रधीत् निवास श्रीर तब्ब श्रीर उस का श्रीहार क्षा आंगन निवास छोर वेदी की चारी छोर है एस के पर्दे ग्रीर एस के द्वार का पर्दा ग्रीर एस में अस्तने की सब होरियां॥

२०। फिर कहात् से श्रम्तामियां विस्हारियां हेन्नोनियां श्रीर सक्तीरिलयां के कुल चले कहातियां के कुल ये ही हैं॥ ३८। इन से से जितने पुरुषों की श्रवस्था एक महीने की वा उस से श्राधिक घी उन की जिनती साठ इजार क्ष सी ठहरी। वे पवित्र-स्थान की रक्षा करनेहारे ठहरे ॥ २९ । जहातियों के कल निवास की इस अलंग पर अपने हरे डाला करे जो दक्किलन ग्रोर है।। ३०। ग्रीर कहातवासे क्रुंबें के मूलपुरुप के घराने का प्रधान उज्जीयल् का पुत्र रलीयापान् दे।॥ ३९। ख्रीर की वस्तुरं उन को सैंपी जारं वे सन्दूक मेज दीघट घेटियां ग्रीर पवित्रस्थान का वह सामान जिस से सेवा टहल देशती है बीर पर्दा मिटान पवित्रस्थान में वरतने का सारा सामान है। ॥ इह । श्रीर लेबीयों के प्रधानी का प्रधान दादन यासक का पुत्र रलासार् ही थीर जा लाग पवित्रस्थान की सैांपी हुई वस्तुथा की रका करेगे उन पर वही मुख्या ठटरे॥

३३। फिर मरारी से महलीयां खीर मुशीया के मुल घले मरारी के कुल ये ही है ॥ ३४। इन में से जितने पुरुपों की प्रवस्था एक महीने की वा उस से पाधिक थी उन सभा की जिनती क इजार दे सी ठद्दरी ॥ ३५ । धीर मरारी के कुला के मूलपुरुप के घराने का प्रधान अधीरील् का एत्र सूरी एल् हा ये स्ता निवास की उत्तर खोर खपने हेरे खहे करें॥ इदं। ख्रीर को वस्तुरं मरारीवंशियों को सैापी जारं कि वे उन की रक्षां करे वे निधास के तखते वेंड़े संभे कुर्वियां थीर नारा सामान निदान जी कुछ ष्य के वरतने में अप बार, ३०। बीर चारा स्नार के ष्यांगन के खंभे श्रीर उन की कुर्सियां खूंटे श्रीर डोरियां डों 🖟 🙎 सीर चे। मिलापवालें तब्रु के साम्दने यही नृ निवास के साम्दने पूरव स्रोर सही सूर्योदय देतां है अपने डेरे डाला करे वे मूसा भीर पुत्री सहित धादन ही कीर पवित्रस्थान जी की दिया॥

इसार्शियों की सैंपा गया उस की ख़द्धाली ये ही किया करें और दूसरा जी की ई उस के समीप आर वह मार डाला जार ॥ ३९ । यहां वा की यही आख़ा पाके एक महीने की वा उस से आधिक अवस्था-वाले जितने लेखीय पुरुपों की मूसा और हासन ने उन के कुलें के अनुसार गिन लिया ये सब के सब बाईस इसार ठहरे ॥

80 । फिर यहावा ने मूसा से कहा इसारित्यों के जितने पहिलाठे पुरुषों की खबस्या एक महीने की वा उस से खिछक है उन सभी की नाम ले लेके गिन ले ॥ 80 । खीर मेरे लिये इसारित्यों के सब पहिलाठों की सन्ती लेकीयों की खीर इसारित्यों के सब पहिलाठों की सन्ती लेकीयों की सन्ती लेकीयों के पशुखों को ले में तो यहावा हू ॥ 82 । यहावा की पशुखों को ले में तो यहावा हू ॥ 82 । यहावा की इस खादा के खनुसार मूसा ने इसारित्यों के सब पहिलाठों को गिन लिया ॥ 83 । खीर सब पहिलाठों को गिन लिया ॥ 83 । खीर सब पहिलाठों को गिन लिया ॥ 83 । खीर सब पहिलाठों को गिन लिया ॥ 84 । खीर सब पहिलाठों को गिन लिया ॥ 85 । खीर सब पहिलाठों को गिन लिया ॥ 85 । खीर सब पहिलाठों दें यह सब स्थापिक यो उन के नामें की गिनती बाईस हकार दें। सी तिहतर ठहरी ॥

88 । तब यद्योवा ने मूसा से कहा, 84 । इस्छा-र्गलिया के सब पाइलीठों की सन्ती लेबीयां की श्रीर उन के पशुश्रो की सन्ती सेबीया के पशुश्री की ले सा लंबीय मेरे ही ठहरे में ता यहावा हूँ ॥ ८६। क्षीर इसारतियों के पहिली हों से से की दी सी तिइतर गिनती में लेबीयों से ऋधिक हैं उन के हुड़ाने के लिये, ४०। पुष्प पीक्षे पांच श्रेकेल् ले वे पवित्रस्थानवाले ग्रर्थात् वीस गोरा का श्रेकेल् हो ॥ ४८ । यीर के। क्षेया उन ग्राधिक पहिलाठों की हुड़ाैती का होगा उसे हास्त श्रीर उस के पुत्रीं को देना॥ 8(। से। जे। इसारली पहिलाठे लेबीयें के द्वारा जुटाये हुन्यों से खाधिक घे उन के द्वाघ से मूसा ने कुड़ैंग्ली का कीपया लिया॥ ५०। से एक इसार तीन की पैंसठ पवित्रस्थानवासे शेकेल् कीपया ठइरा। ५१। थ्रीर यद्दोवा की ब्याचा के ब्रनुसार मूसा ने हुटाये हुचों का बप्रैया दाबन सीर उस के पुत्री (सेवीया के कर्ज़व्य कर्न )

की उन के कुला भार पितरों के घराना के अनसार गिनंती करा, ह। अर्थात् तीस वर्ष से लेकर प्रचास वरस सो की व्यवस्थावासों की सेना में जितने मिलाप-वाले संव्र मे कामकाल करने का भरती हैं॥ 8। मिलापवाले त्रव में परमपवित्र वस्तुत्रों के विषय करातियों की यह सेवकाई ठरूरे, भू। अर्थात सब स्रव कावनी का कूच दे। तब तब दारन ग्रीर उस के पुत्र मीतर आकर बीचवाले पर्दे की उतारक वस से साक्षीपत्र के सन्दूक की ठांप दें॥ ६। तय वे उस पर मुद्देश की खालों का ग्राहार डालें श्रीर इस के ऊपर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डार्ले थै।र सन्द्रक में इंडों का लगाएं ॥ ७। फिर भेंटवाली रार्टी की मेज पर नीला कपड़ा विकाकर उस पर परातों धूपदाना करवीं थीर उग्हेलने के कटोरी कीं रक्ख श्रीर नित्य की रीटी भी उस पर है। ॥ ८। सब वे उन पर लाही रंग का कपडा विकासर उस को सूदशें की खालों के छोदार से ठाप थीर मेज को हुई। को लगा दें॥ ए। फिर वे नीले रग का कपडा लेकर दी पंकी गुलतराओं श्रीर गुलदानी समेत राजियांचा देनेहारे दीवट की थीर उस की सव तेल के पार्श का जिन से उस की सेवा टहल हाती है डांपें॥ १०। तब वे सारे सामान समेत दीवट की मुद्देशों की खालों के ख्रीदार के भीतर रखकर इंडे पर धर दें॥ १९। फिर के सोने की छेदी पर रक नीला कपडा विकाकर उस की सूदशें की खालें के फ्रोद्दार से ठींपें क्रीर उस के इंडों की लगा दे॥ १२। तब वे सेवा टहन के सारे सामान की ले जिस में पवित्रस्थान में भेवा टहल होती है नीले कपड़े के मोतर रखकर सूदसे। की ध्वासी के क्रोद्धार से ठापे और इंडे पर धर दें॥ १३। फिर वे वेदी पर थे सर्व राख उठाकर खेदी पर वैंजनी रंग का कपडा बिकारं॥ १८। तय जिस सामान से घेदी पर की चेवा टरल रोती है घर सब प्रधात उस के करके कार्ट फार्वाङ्यां स्नार करोरे स्नादि येदी का सारा जिलना काम है। यह सब उन की सेवकाई में स्नार प्र

चामान उस पर रक्कों खेर उस के सपर सूक्सें की 8. पिर यदेश्या ने मूसा क्रीर दाइन से खालों का खोदार विकासर वेदी में इंडों की लगाएं॥ कदा, २। लेबीयों में से कदातिया १६। खीर जब दाइन खीर उस के पुत्र कावनी के कुच के समय पाँचत्रस्थान थै।र उस के सारे सामान का ढांप चुके तव उस के पोक्षे कहाती उस के उठाने के लिये थाएं पर किसी पवित्र श्रन्तु के। न कूएं न दी कि मर जारं कदातिया का भार मिलाप्रवाले तंत्र की ये ही बस्तुरं ठहरे॥ १६ । श्रीर की बस्तुरं द्यास्त के पुत्र रलाजार की सींपी जार विये दें व्यर्थात् उजियाला देने के लिये तेल खार सुगन्धित धूप थ्रीर नित्य श्रव्वाल श्रीर श्रीभपेक का तेल श्रीर ू चारे निवास थ्रीर उस में की सब बस्तुओं स्नार पवित्रस्थान थ्रीर उस के सारे सामान की रक्षा॥

> ९०। फिर यदीवा ने मूसा श्रीर हादन से कहा, ९८ । ऋदातियों के कुला के गात्रियों का लेबीयां में से नाथ न दोने देना॥ १९ । उन की साथ ऐसा करे। कि जब वे परमपधित्र वस्तुग्री के समीप ग्राएं तव न मरे पर जीते रहें श्रर्थात् दावन ग्रीर उस के पुत्र भीतर खाकर एक एक के लिये उस की सेवकाई कीर उस का भार ठद्दराएं॥ २०। कीर वे पविश्र वक्तुः यों के देखने की ध्वा भर के सिये भी भीतर याने न पाएं न दी कि सर जाएं॥

२९। फिर यदावा ने मुसा से कदा, २२। गोर्शी-निया की भी गिनती उन के पितरी के घरानी थ्रीर कुलें। के अनुसार कर ॥ २३। तीस घरस से लेकर पचास वरस लें की ग्रवस्थावाले जितने मिलापवाले सबू में येवा करने की येना में भरती हैं। उन सभी को ग्रिन ले॥ २४। मेवा करने थ्रीर भार चठाने में गोर्थे। निया के मुलवाली की यह चेवकाई हा, २५। अर्थात् वे निवास के पटी श्रीर मिलापवाले तब श्रीर उस को फ्रोदार फ्रीर इस की कपरवाले सूइसें। को खालों के स्रोदार स्रीर मिलापवाले सबू के द्वार के पर्दे, स् । ग्रीर निवास ग्रीर वेदी को चारी ग्रीर के आंगन के पर्दी छोर आंगन के द्वार के पर्दे छीर चन की डोरिया थ्रीर चन में बरतने के सारे सामान इन सभी की वि चठाया करे थीर इन वस्तुश्री से

२०। ग्रीर गोर्शीनियां के धंग की सारी सेवकाई द्वावन ग्रीर उस के पुत्रों के कहे से हुमा करे ग्रायात जो कुछ उन की उठाना ग्रीर जी जी सेवकाई उन की करनी द्वा उन का सारा भार तुम ही उन्हें सैांपा करे। ॥ २८। मिलापवाले तंब्र में गोर्शीनियों के कुलों की यही सेव-काई ठहरें ग्रीर उन पर हाकन याजक का पुत्र ईता-सार् ग्रीयकार रक्खें॥

२९। फिर मरारीयों की भी तू उन के कुली थीर पितरीं के घरानीं के श्रनुसार गान ले॥ ३०। तीस वरस से लेकर पचास वरस हों की श्रवस्थावाले जितने मिलापवाले तबू की चेवा करने की चेना मे भरती ही उन सभी की गिन ले॥ ३१। ग्रीर मिलाप-वाले तवू में की जिन वस्तु श्रों के चठाने की चेव-काई उने की मिले वे ये दी अर्थात् निवास के तखते वेढे खभे थ्रीर कुर्सिया, ३३। श्रीर चारी ग्रीर के श्रागन के खभे धीर इन की कुर्सिया खूटे डोरिया ख्रीर भाति भाति के वरतने का सारा सामान। धीर जो नी स।मान छोने के लिये उन की सींपा जार उस में से एक एक वस्तु का नाम लेकर तुम मिन दे। ॥ ३३ । मरारीयां के कुला की सारी सेव-काई जो उन्हें मिलापवाले तब्बू के विषय करनी होगी वह यही है वह हाइन याजक के पुत्र ईतामार् के खाधकार से रहे॥

३४। से मूसा और हाइन और मंहली के प्रधानों ने कहातिया के वंग्र की उन के कुली और पितरों के घरानों के प्रमुखार, ३५। तीस बरस से लेकर प्रचास घरस ले की प्रवस्था के जितने मिलापवाले तब्र की सेवकाई करने की सेना में भरती हुए थे उन सभी की विना ॥ ३६। श्रीर की प्रपने खपने कुल के प्रमुखार गिने गये वे दी हजार साई सात सी ठहरे ॥ ३०। कहातियों के कुलें में से जितने मिलापवाले तंब्र में सेवा करनेवाले गिने गये वे इतने ही ठहरे। जी श्राचा प्रदेश ने दूस के द्वारा दिई उस के श्रमुसार मूसा भीर हाकी ने दूस के वारा विश्व स

३८। धीर गेर्घोनियों से से की श्रपने कुली श्रीर पितरों के घराने। के श्रनुसार गिने गये, ३९। श्रधीत् तीस बरस से लेकर पद्यास बरस ली की श्रवस्था के ना मिलापवासे तबू की सेवनाई करने की सेना में भरती हुए थे, 80। उन की जिनती उन के कुलें थीर पितरें। की घरानें। के अनुसार दो इन्नार क से तिस ठइरो॥ 89। ग्रेथोंनियों के कुलें। में से जितने मिलापवासे तबू में सेवा करनेवाले जिने गये वे इतने की ठइरे। यहावा की आचा के अनुसार मूसा सीर हासन ने इन की जिन लिया ।

४२। फिर मरारीयों के कुलों में से जो खपने कुलों खेर पितरों के घराने के अनुसार शिने गये, ४३। अर्थात् तीस बरस से लेकर पदास बरस लो की अवस्था के जो मिलापवाले तबू की सेवकाई करने की सेना में भरती हुए थे, ४४। उन की शिनती उन के कुला के अनुसार तीन इसार दो से ठहरी॥ ४५। मरारीयों के कुलों में से जिन की मूसा और हाइन ने यहोवा की उस आदा के अनुसार की मूसा के द्वारा मिली शिन लिया वे इतने दो ठहरे॥

४६। लेबीया में से जिन की मूसा और हास्न भीर स्वारली प्रधानों ने उन के कुली थार पितरा के घराने के अनुसार जिन लिया, ४७। अर्थात तीस बरस से लेकर पदास बरस लों की अवस्थावाले जितने मिलापवाले तब्रू की सेवकाई करने थार बेक्क उठाने का काम करने की द्वाजिर दीनेहारे थे, ४६। उन सभी की जिनती आठ इजार पांच सा अस्सी ठहरी॥ ४९। ये अपनी अपनी सेवा थार बेक्क के अनुसार यदीवा के कई से मूसा के द्वारा जिने जये। की आचा यदीवा ने मूसा की दिई था सभी के अनुसार वे उस से जिने जाये।

(कोष्टी आदि अगुद्ध लोगे। का याहर कर दिया जाना')

प्रियं यद्दावा ने मुसा से कहा, २। द्वारिलयों की धान्ना दें कि तुम सब को कियों की छीर जितनों के प्रमेष्ट की छीर जितनों के प्रमेष्ट की छीर जितने लीध के कारण श्रण्णुह ही उन सभी की कावनी से निकाल दें। ॥ ३। रेसे की चान्ने पुरुष ही चाहे स्त्री कावनी से निकालकर बाहर कर की कि हो कि तुम्हारी कावनी जिस के बीच में निवास करता हू उन के कारण श्रण्णुह हो ॥ १। श्रीर द्वारिकी ने बैसा हो किया श्र्यात् रेसे लोगों। की कावनी में

निकाल बाहर कर दिया जैसा यहोवा ने मूसा से पर उस पर न तेल हाले ने लेवान रक्खे क्योंकि कहा या इसारिलयों ने वैसा ही किया ॥ वह जलनवाला खीर स्मरण दिलानेहारा अर्थात्

(देग्या की हानि मरने की विधि)

ध । फिर यद्देश्या ने मूसा से कदा, ६ । दसारतिया से कह कि जब कोई पुरुष वास्त्री कोई ऐसा पाप करके की लेगा किया करते हैं यहीवा का विश्वास-घात करे श्रीर वह प्राची दोषी दो, १। तब वह श्रापना किया हुआ। पाप मान से थ्रीर पूरे मूल मे पांचवां अश वठाकार अपने दोए के बदले में उसी को देखिस को विषय दोषी हुआ दे। एर यदि उस मनुष्य का कोई कुटुम्बी न दी जिसे दीप का बदला भर दिया जाए तो उस देश का जो वदला यहे। वा को भर दिया जाए वह याजक का ठहरे वह उस प्रायश्चितवाले मेढ़े से श्रीधक है। लिस से उस को लिये प्रायश्चिल किया जाए॥ १। थीर वितनी पवित्र किई हुई वस्तुरं दसारली उठाई हुई भेट करके यालक के पास लाएं सा उसी की ठहरें॥ , १०। सय मनुष्यों की पवित्र किई हुई वन्तुर्ण उसी की ठहरे काई जी कुछ याजक की दे वह उस का ठहरे ॥

(पति के प्रापनी स्ती पर कलने की व्यवस्था)

११। फिर यहां वा ने मूसा से कहा, १२। इसाए लियों से कह कि यदि किसी मनुष्य की स्त्री कुलाल
खलकर उस का विश्वासघात करे १३। श्रीर कोई
पुरुष उस के साथ कुक्समें करे पर यह बात उस
के पति से हिंपी हा श्रीर खुली न हा श्रीर वह
श्राष्ट्र हो गई हो पर न तो उस के विरुष्ट काई
लाखी हा श्रीर न वह कुक्समें करते पकड़ी गई
हो, १८। श्रीर उस के पति के मन में जलन उत्पन्न
हो पर्योत् वह श्रपनी स्त्री पर जलने लगे श्रीर वह
श्रप्रह हुई हो बा उस के मन में जलन उत्पन्न
हो पर्योत् वह श्रपनी स्त्री पर जलने लगे श्रीर वह
श्रप्रह हुई हो वा उस के मन में जलन उत्पन्न
श्रित वह श्रपनी स्त्री पर जलने लगे पर वह श्रप्रह
स हुई हो, १५। तो वह पुरुप श्रपनी स्त्री को
याजक के पास ले खार श्रीर उस के लिये स्पा का
इसवां श्रिय वह का मैदा सक्वाबा करके ले श्रार

वह बलनवाला धीर स्मरण दिलानेहारा श्रशीत श्रधर्म का स्मरण करानेहारा श्रव्वविल होगा॥ ९६। तब याजक उस स्त्रो को समीप ले जाकर यदेवा के साम्दने खड़ी करे॥ १७। श्रीर यासक मिट्टी के पात्र में पवित्र जल से थीर निवासस्थान की मूर्ति पर की धूलि में से कुछ लेकर उस जल में डाल दे॥ १८। तब यासक उस स्त्री की यहावा के साम्हने खड़ी करके उस के सिर के बाल बिखराए थीर सारण दिलानेदारे श्रनुवलि की जी जलनवाला दै उस को दार्थी पर धर देशीर अपने द्वाय से याजक कडूवा जल लिये रहे जी खाप लगने का कारय होगा॥ १९। तब याजक स्त्री की फिरिया धराकर करे कि यदि किसी पुरुष ने तुक से कुकर्म न किया दो ग्रीर तू पति की होड़ दूसरे की ग्रीर फिरके अगुढ़न दें। गई है। तो तू इउ कड़वे जल के गुरू से जो साप का कारण दोता है बची रहे॥ २०। पर यदि तु खपने पति की होड़ दूसरे की क्षार फिरके अशुद्ध हुई हा थ्रीर तेरे पात की के। किसी दूसरे पुरुष ने तुम से प्रस्ता किया हो, २९। थ्रीर याजक उसे साप देनेहारी किरिया धराकर करे यदीवा तेरी बांघ सङ्गर थीर तेरा पेट फुलार थीर लेगा तेरा नाम लेकर साप थीर धिक्कार्' दिया करें। २२। प्रार्थात् यद जल जो साप का कारब दोता है तेरी अन्तरियों में जाकर तेरे पेट की फुलार श्रीर तेरी बांघ की सदा दे। तब बद्द स्त्री कदे थामेन् थ्रामेन् ॥ २३ । तत्र याजक साप की ये शब्द पुस्तक में लिखकर उस कहुंवे जल से मिटाको, २४। उस स्त्री की वद कड़्या जल पिलार जी साप का कारख द्याता है का वह जल जा खाप का कारण होगा उस स्त्रों के पेट में जाकर कड़वा है। जाएगा ॥ २५ । स्त्रीर याजक स्त्री को द्वाच में से जलनवाले अनुवाल की ले यहीवा के ब्रागी हिलाकर वेदी के समीप पहुचार ॥ २६ । श्रीर याजक उस स्रमुखलि मे से उस का स्नरख दिलानेहारा भाग प्रयात मुट्टी भर लेकर वेदी पर जलार भार उस की पीड़े स्त्री का बद जल

<sup>(</sup>१) नूल में किरिया।

علاله

पिलार ॥ २० । थार जब बह उसे बह जल पिला चुके तब यदि वह खशुद्ध हुई ग्रीर अपने पति का विश्वासघात किया है। तो वह जल जो साप का कारण देशता है से उस स्त्री के पेट मे जाकर कहवा हो जाएगा ग्रीर उस का पेट फूलेगा ग्रीर उस की जाघ सह साएगी थ्रीर उस स्त्रों का नाम उस के लेगों के बीच साप में लिया जाएगा ॥ ३६। पर यदि वह स्त्री अशुद्ध न हुई शुद्ध ही हा ता वह निर्देश ठहरेगी थार गार्भियों हा चकेगी॥ २९। जलन की व्यवस्था यही है चाहे कीई स्त्री अपने पति को कोड दूसरे की खोर फिरके खशुढ हो, ३०। चारे पुरुष के मन मे जलन उत्पन्न हा थीर बह अपनी स्त्री पर जलने लगे ता यह उस की यहावा के यन्मुख खडी कर दे थ्रीर याजक उस पर यह सारी व्यवस्था पूरी करे॥ ३९। तब पुरुष श्रधर्मा से बचा रदेगा थार स्त्री अपने अधर्म का बाम आप चठाएगी ॥

(माजीरा की व्यवस्था)

द्वि फिन्स यहावा ने मूसा से कहा, २। हसारिक्यों से कह कि सब की कि कि की की प्रमाद की प्रमाद की नाजीर की मन्नत स्रमीत स्रपने की प्रमाद की लिये न्यारा करने की विशेष मन्नत माने, ३। तब बह दाखमधु स्रादि मदिरा से न्यारा रहे वह न दाखमधु का न खीर मदिरा का सिरका पीए खीर न दाख का कुछ रस भी पीए बरन वाख न खाए चाहे हरी हो चाहे मूखी ॥ १। जितने दिन बह न्यारा रहे उतने दिन ली बह बीज से ले किलके ली की कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उस में से मुझ न खाए ॥ १। फिर जितने दिन उस ने न्यारे रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन ली बह स्रपने सिर पर हुरा न फिराए और जब ली बि दिन पूरे न ही जिन में बह यहाँखा के लिये न्यारा रहे तब ली बह पांवत्र ठा रही। है। जितने दिन बह यहाँबा के लिये की विशे रही की लिये होता की लिये

न्यारा रहे उतने दिन लों किसी लोच के पास न जार ॥ ७ । चाहे उस को पिता वा माता वा भाई वा बहिन भी मरे तीभी वह उन के कारण प्रशुद्ध न हो बग्रोकि उस के श्रपने परमेश्वर के लिये न्यारे रहने का चिन्हैं उस के सिर पर द्वारा ॥ ८। स्रपने न्यारे रहने को सारे दिनों में वह यहावा के लिये पवित्र ठद्दरा रहे॥ ९। श्रीर यदि कोई उस के पास प्रचानक मर जार ग्रीर उस के न्यारे रहने का जो चिन्द<sup>े</sup> उस के सिर पर दोगा यह प्रशुद्ध है। जाग ती वह शुद्ध होने के दिन अर्थात् सातवे दिन क्षपना सिर मुंडार ॥ १०। श्रीर स्नाठवे दिन वह दी पिहुक वा कबूतरी के दी बच्चे मिलापवाले तबू को द्वार पर याजका को पास ले जाए॥ १९। श्रीर याजक एक की पापविल खेीर दूसरे की दीमविल करकी उस को लिये प्रायश्चित करें क्योंकि यह लीघ के कारण पापी ठहरा है श्रीर याजक उसी दिन उस का सिर फिर पवित्र करे॥ १३। स्रीर वह स्रपने न्यारे रहने के दिनों को फिर यद्देशवा के लिये न्यारे ठहरार छोर बरस दिन का एक भेड़ का बच्चा दीपर्वाल करके ले श्रार श्रीर जो दिन इस से पहिले बीत गये हों वे व्यर्थ गिने जारं क्योंकि इस के न्यारे रइने काचिन्है श्रशुद्ध द्यागया॥

१३। फिर जब नाजीर के न्यारे रहने के दिन पूरे हो उस समय के लिये उस की यह व्यवस्था है अर्थात् वह मिलापवाले तंत्र के द्वार पर पहुचाया जाए॥ १८। श्रीर वह यहावा के लिये होमब्राल करके वरस दिन का एक निर्देश भेड़ का बच्चा पापबाल करके कीर बरस दिन की एक निर्देश भेड़ को बच्चो खीर मेलब्राल करके निर्देश मेठा, १५। श्रीर श्रक्तमीरी रेटियों की एक टोकरी श्रधात् तेल से सने हुए मैदे के फुलके ग्रीर तेल से खुपडी हुई अखमीरी पर्याहयां श्रीर उन ब्रालियों के श्रम्बाल खीर श्रव्यं सब चढावे समीप ले लाए॥ १६। इन सब की याजक यहावा के साम्हने पहुचाकर

<sup>(</sup>१) अयोत् न्यारा वित्या हुआ।

<sup>(</sup>१) वा उस की पंरिनश्वर का मुकुट। (२) या उस का की मुकुट। (१) वा उस का मुकुट।

उस के पापयोस चौर दोमयोस की चढ़ार, १०। बार शखमीरी राठी की टाकरी समेत मेढे की यहोवा के लिये मेलवाल करके सीर उस मेल-वाल को प्रज्ञवाल पीर एर्घ का भी चढ़ाए॥ १८। तब नाजीर् श्रापने न्यारे रहने के चिन्दवाले सिर को मिलापयाले तंत्र के द्वार पर मुग्रहाकर श्रपने वाली की उस खारा पर हाल दे की मेलव्यलि की नीचे देशो ॥ १९ । फिर जब नासीर् स्रपने न्यारे रहते के चिन्द्रवाले विर की मुख्डा चुके तब याजक मेळे का सिक्ता दुश्रा कन्धा थीर टीकरी में से गक प्रसमीरी राठी धीर एक प्राथमीरी पपड़ी लेकर नाचीर के दाघों पर धर दे॥ २०। खीर याजक इन को रिलाने की भेट करके यदाया के साम्दने दिसाये पिलाई हुई काती और उठाई हुई जांघ समेत ये भी यावज के लिये पवित्र ठघरे। इस के पोके वर नाजीर टारामध्य पी सकेगा॥ २९। नाकीर्की मन्ता की थार का चढ़ाया उस की अपने न्यारे द्वाने के कारक यदाया के लिये चळाना द्वागा उस की भी यदी व्यवस्था है। से चढ़ावा यह भाषनी पूंडी के जनुसार चढ़ा सके उस से खाधिक बैसी मन्नत उस ने मानी दे। हैसे ही ख़पने न्यारे रहने की व्यवस्था के जनुसार उसे करना देशा।।

(यालके। के प्राधीबाद देने की रीति)

२२। फिर यदेश्या ने मूचा से करा, २३। दास्न स्रोर उस के पुत्री से कर कि तुम स्वारित्यों की इन यचनों से ग्राणीर्वाट दिया करना कि

२४। यद्देश्या सुक्ते खाशीय देखीर तेरी रक्षा करे। २५। यद्देश्या सुक्त पर ख्रपने मुख का प्रकाश चमकार चीर सुक्त पर खनुग्रह करे।

३६ । यहे। या यापना मुख तेरी खोर करे थै। रामे श्रीत है ॥

२०। इस रीति वे इसारतियों की मेरे ठहराएं और में खाप चन्हे खाशीय दिया कदगा॥

(वेदी के प्रामिपेन के चत्तव की भेंटे.)

9. फिर खब मूमा निवास की खडा कर चुका थीर सारे सामान समेत उस का श्रांभपेक करके उस की पाँचल किया थार सारे सामान समेत घेदी का भी खाभिपेक करके ससे पवित्र किया, २। तय इसारल् के प्रधान ना ग्रपने श्रपने पितरीं के घरानें। के मुख्य पुरुष चौर ग्रीन्त्रें। के भी प्रधान दोकर शिनती लेने के काम पर ठहरे चे, ३। घे यदावा के साम्हने भेंट से साये खाँर उन की भेट क काई हुई गाहियां कीर खारह खैल धी प्रार्थात् दे। दे। प्रधान पीहे ते। एक एक गाडी श्रीर एक एक प्रधान पीक्षे एक एक बैल इन्हें बे निवास के साम्दने यदावा के समीप ले गये॥ 8। तव यदे। घा ने मूसा से कदा. ५। उन वस्त्यों का उन से ले ले कि मिलापवासे संव के बरतने में लगें से। तू उन्दे लेबीयों के एक एक कुल की विशेष सेवकाई के अनुसार उन की दे दे॥ ६। से। मुसा ने वे सब गाहियां थीर वैल सेकर सेवीयी की दें दिये ॥ ७। ग्रेगोनियों की ती उन की सेवकाई को अनुसार उस ने दो शाहियां थीर चार यैन दिये॥ द। ग्रीर मरारीयों की उन की ग्रेवकाई के प्रनुसार उस ने चार गाड़ियां थार खाठ बैल दिये ये सब द्यादन याजक के पुत्र ईतामार् के प्रधिकार में किये गये॥ १। भीर कदातियों की उस ने कुछ न दिया क्योंकि उन के लिये पवित्र वस्तुओं की यह सेवकाई थी कि वे उन की कन्धेर पर उठा लें॥

१०। फिर खय बेदी का श्राभिषेक दुआ तय प्रधान उस के संस्कार की भेंट बेदी के साम्दने सभीप ले जाने लगे॥ ११। तब बदेग्या ने मूसा से कहा बेदी के संस्कार के लिये प्रधान लोग अपनी अपनी भेंट अपने अपने नियत दिन पर ले आएं॥

१२ । से से पुरुष पहिले दिन प्राप्ती भेंट ले गया यह यहूदा गोत्रयाले प्रम्मीनादाय का पुत्र नह्गोन् था॥ १३ । उस की भेट यह थी प्रार्थात् पांच्यस्थानयाले ग्रेकेल् के लेखे से एक सा तीस ग्रेकेल् चांदी का एक परात थार सत्तर ग्रेकेल् चांदी का एक कटोरा ये दोनां समुद्राले के लिये तेल से

<sup>(</sup>१) वा धापने मुकुटवाले । (३) मूल में ग्रीर ये नेरा जान | इसारशियों पर धरें।

सने हुए मैदे से भरे हुए थे। १८। फिर धूप से भरा | चांदी का रक्ष परात खीर सतर शेकेल् चादी का हुआ दस शेकील् साने का एक ध्रुपदान, प्रे। द्वास-बलि के लिये एक बक्रडा एक मैंका थीर बरस दिन का एक भेड़ी का बच्चा, १६। पापवाल के लिये रक बकरा, १०। और मेलबलि के लिये दें। बैल पांच मेठे पांच बकरे श्रीर वरस बरस दिन के पांच भेडी के बच्चे अम्मीनादाब के पुत्र नहुशान् की यही भेंट थी ॥

७ षष्ट्याय ।

- १८। दूसरे दिन इस्याकार् का प्रधान सूखार् का पुत्र नतनेल् भेट ले खाया॥ १९। वह यह घी खर्चात् पांचित्रस्थानदाले शेकंल के लेखे से रक सा तीस श्रेकेल चांदी का एक परात थीर सत्तर श्रेकेल चांदी का एक कटोरा ये दोनें। ग्रानुविल के लिये तेल से सने हुए मैदे से भरे हुए थे॥ २०। फिर धुप से भरा हुआ दस शेकेल् सोने का एक ध्रपदान, २१। द्वामञ्जलि के लिये एक बक्टा एक मेठा श्रीर ब्रस्य दिन का एक भेडी का बच्चा, २२। पापर्वाल के लिये एक बकरा, २३। थीर मेलवलि के लिये दो वैल पांच मेठे पांच वकरे थै।र बरस वरस दिन को पांच भेडी को बच्चे मूखार्को पुत्र नसनेल्की यही भेट थी॥

२४। तीसरे दिन जबूलूनियों का प्रधान चेलान् का पुत्र रलीखाव यह मेंट ले खाया, ३५। स्त्रधीत पवित्रस्थानद्याले शेकील् के लेखे से एक सी तीस श्रेकेल् चांदी का एक परात् श्रीर उत्तर श्रेकेल् चांदी का एक कटोरा ये दोनों श्रम्भवलि के लिये तेल से सने हुए मैदे से भरे हुए घे॥ २६। फिर घूपासे भरा हुस्रा दर्भ शेकेल् सेाने का एक ध्रूपदान, २०। द्दीम-बलि के लिये एक बक्टा एक मेठा थीर वरस दिन का एक भेडी का बच्चा, २८। पापर्वाल के लिये एक विकास, २९ । श्रीर मेलबॉल के लिये दे। बैल पांच मेळे पांच बकरे थीर बरस बरस दिन के पांच भेडी के बच्चे हेलान् के पुत्र रलीखाल् की यही के बच्चे दूरल् के पुत्र रल्यासाए की यही भेंट शी॥

एक कटोरा ये देशना श्रव्लाखील के लिये तेल से सने हुए मैदे से भरे दुए घे॥ ३२। फिर ध्रूप से भरा दुश्रा दस श्रेकेल् शेनं का एक ध्रूपदान, ३३ । द्वास-विति के लिये एक वक्टा एक मेठा थीर घरस दिन का रक भेड़ी का बच्चा, ३४। पापवलि के लिये रक वकरा, ३५ । थीर मेलवलि के लिये दें। वैल पांच मेठे पांच बकरे श्रीर बरस बरस दिन के पांच भेडी के वर्द्धे भदेकर् के पुत्र रलोसूर् की यही भेंट भी ॥

इद । पाचवे दिन शिमानिया का प्रधान सूरीशहै का पुत्र शलूमीएल् यह मेंट ले आया, ३०। अर्थात् पविष्रस्थानवासे शेकेल् के लेखे से एक सा तीस शेकेल् चादी का एक परात थीर सत्तर शेकेल चादी का रक कटोरा ये देोनी अनुवाल के लिये तेल से सने हुए मैदे से भरे हुए थे॥ ३८। फिर छूप से भरा हुआ दस ग्रेकेल् सेाने का एक धूपदान, ३९। द्रामछलि के लिये एक वक्रहा एक मेठा ग्रीर बरस दिन का रक भेड़ी का बच्चा, 80। पापवलि के लिये रक वकरा, ४९। थीर मेलवलि के लिये दी वैल पांच मेळे पाच वकरे थ्रीर वरस घरस दिन के पांच भेडी के बच्चे सूरी गट्टै के पुत्र श्रूमी एल् की यही भेंट घी।

४२ । इंटर्ज दिन गादियों का प्रधान दूरल् का पुत्र रुखासाय् यद्य भेट ले खाया, हु । स्र्यात् पवित्रस्थानवाले शक्तेल्का लेखे से रका सा तीस श्रेकेल् चादी का एक परात श्रीर सत्तर श्रेकेल् चांदी का एक कटोरा ये दोनें। अनुवाल के लिये तेल से सने हुए मैंदे से भरे हुए घे॥ 88। फिर ध्रूप से भरा हुश्रा दस ग्रेकेल् सेाने का एक घूपदान, ४५। देाम-विल के लिये एक वक्टडा एक मेठा थीर वरस दिन का एक भेडी का बच्चा, 8ई। पापर्वाल के लिये एक बकरा, 89 । थीर मेलवाल के लिये दें। बैल पांच मेंदे पांच बकरे थीर बरच बरच दिन के पांच भेडी

८८ । सातवे दिन रहीमियों का प्रधान अमीहद इ०। चीर्षे दिन बर्बेनिया का प्रधान शरेद्दर् का का पुत्र रलीशामा यह भेट ले ग्राया, ४९। खर्थात् पुत्र रलीसूर् यह मेंट ले खाया, ३१। स्रर्थात् पवित्र- पवित्रस्थानवाले श्रेकेल् के लेखे में रक सा तीम श्रेकेल् स्थानवाले ग्रेकेल् की लेखे ने रक मा तीन ग्रेकेल् चांदी का रक परात ग्रीर सत्तर ग्रेकेल् चांदी का

हुए मैदे से भरे हुए घे॥ ५०। फिर धूप से भरा हुआ। दस ग्रेकेल् सेने का एक ध्रूपदान, ५१। द्यामञ्जल के लिये एक वरुडा एक मेठ्। थार घरस दिन का रक भेड़ी का घट्टा, ५२। पापवलि के लिये रक यकरा, ५३। दीर मेलबलि के लिये दें। बैल पांच मेळे पांच वकरे पीर वरस वरस दिन के पांच मेही के यद्वे ग्रम्मीटूद् के पुत्र रलीशामा की यद्दी मेंट थी॥

५४। प्राठवे दिन मनश्येष्यों का प्रधान पदा-मूर् का पुत्र गम्हीरल् यह भेंट ले खाया, ५५ । षर्घात् पवित्रस्थान के श्रेकेल् के लेखे से एक सी तीस श्रेकेल चांटी का एक परात श्रीर सत्तर श्रेकेल चांदी का रक कटोरा ये दोनों प्रज्ञवलि के लिये तेल से सने हुए मैंदे से भरे हुए थे। ध्ई। फिर घूप से भराँ हुया दस ग्रेकेंल् सेमे का एक घूपदान, ५०। दामवलि के लिये गक वकड़ा एक मेंड्रा श्रीर वरस दिन का एक भेही का बच्चा, ५=। पापयोत्त को लिये एक वकरा, ५९ । थ्रीर मेलवाल के लिये दे। बैल पांच मेळे पांच बकरे ग्रीर बरस वरस दिन के पांच भेड़ी के वज्जे पदासूर के पुत्र गस्त्रीण्ल्की यदी भेंट घी॥

६०। नर्ध दिन विन्यामीनियों का प्रधान शिदीनी का पुत्र अवीदान् यद भेंट से आया, ६९। अर्थात् पवित्रस्थान के श्रेकेल के लेखे से एक सै। तीस शेकेल् चांदी का एक परात श्रीर सत्तर शेकेल् चांदी का रक कटेरा ये देशीं अनुविक्त के लिये तेल से सने हुए मैदे से भरे हुए थे॥ ६२। फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल् सोने का एक धूपदान्, ६३। धाम-यों के लिये एक बकुड़ा एक मैठा और वरस दिन का रूझ भेडी का बच्चा, ६४। पापवाल के लिये ग्क यक्षरा, ६५ । श्रीर मेलबलि के लिये दे बैल पाच मेळे पांच वकरे श्रीर व्यस व्यस दिन के पांच भेड़ी के यहे ग़िदोनी के पुत्र खबीदान् की यही भंट घी॥

६६। दसवे दिन दानियों का प्रधान श्रम्मी शहै का पुत्र ग्रहीरलेर् यद मेंट ले खाया, ६०। खर्थात् पवित्रस्थान के श्रेकेल् के लेखे से एक सा तीस 🕒 🕒 । वेदी के अभियेक के समय इप्नारल् के

रक कटोरा ये दोनों व्यञ्जविक के लिये तेल से सने जिलेल खांडी का एक परात् श्रीर सत्तर जेकल खांडी का एक कड़ारा ये दोनों अनुवास के लिये तेल से सने हुए सैदे से भरे हुए थे॥ ६८। फिर छूप से भरा दुया दस येकेल् साने का एक घ्रपदान, हरे। दीम-यति के लिये एक वक्डा एक मैठा ग्रीर वरस दिन का एक भेड़ी का बच्चा, २०। पापविल के लिये एक वकरा, ७९। थीर मेलबलि के लिये दे बैल पाच मेळे पांच बक्तरे श्रीर बरस बरस दिन के पांच भेड़ो के बत्ने प्रस्मोशहैं के पुत्र प्रहीण्केर की यदी भेट घी॥

०२ । भ्वारहर्वे दिन पाणेरियों का प्रधान प्रोक्तान का पुत्र पारीरल् यद मेंट ले याया, १३। प्रार्थात् पवित्रस्थान के भेकेल् के लेखे से एक सा तीस श्रेकेल् चांदी का एक परात थीर सत्तर श्रेकेल् चौदी का एक कटोरा ये दीनों यनुवाल के लिये तेल से सने हुए मैदे से भरे हुए घे॥ 98। फिर ध्रूप में भरा दुया दस श्रेकेल् सेनि का एक ध्रपदान, ०५। दामयाल के लिये एक बक्डा एक मेंका थीर वरस दिन का एक भेड़ी का बच्चा, ०६। पापर्वाल के लिये एक वकरा, ००। ग्रीर मेलवलि के लिये दे। वैल पांच मेठे पांच घकरे थैं।र वरस घरस दिन के पांच भेडी के बच्चे खोकान के पुत्र पारीएल की यदी भेंट घी॥

७८। वारहर्वे दिन नप्तालीयों का प्रधान रनान् का पुत्र ग्राहीरा यद भेट ले खावा, ९९ । प्रार्थात् पवित्रस्थान के घेकेल् के लेखे से एक सा तीस शेकेल खांदी का एक परात थे।र सतर शेकेल खांदी का गक्र कटोरा ये दोनों अञ्जबलि के लिये तेल से सने दुर मैदे से भरे दुर घे॥ ८०। फिर घूप से भरा दुया दस ग्रेकेल् साने का एक घूपदान, ८९। वामयलि के लिये एक यक्टरा एक मैठा थार वरस दिन का एक भेड़ी का यद्वा, 🖘 । पापर्वांस को लिये एक वक्ररा, ८३। श्रीर मेलबलि के लिये दो वैल पांच मेळे पांच वकरे थे।र वरस वरस दिन के पांच भेड़ी के बच्चे रनान के पुत्र क्रहीरा की यही भंट घो ॥

प्रधानों की खार से उस के संस्कार की भेंट यही हुई अर्थात् चांदी के वारद परात चादी के वारद कटोरे थीर सेने के बारह ध्रुपदान ॥ ८५ । एक एक चांदी का परात एक सा तीस श्रेकेल का थार रक एक चांदी का कटोरा सत्तर श्रेकेल का था से पवित्रस्थान के श्रेकेल् के लेखे से ये सब चादी के पात्र दे। इतार चार से। श्रेकेल् के थे॥ द । फिर धूप से भरे हुए सेाने के वारइ धूपदान जी पवित्र-स्थान के श्रेकेल् के लेखे से दस दस श्रेकेल के श्रे ये सब धूपदान एक सा खीस श्रेकेल साने के श्रे॥ ८०। फिर द्यामवलि के लिये सब मिलाकर बारह श्रक्डे वारह मेठे थे।र वरस वरस दिन के वारह भेड़ी के बच्चे अपने अपने अनुवित समेत थे फिर पापविल के सब बकरे बारह थे॥ दट । थीर मेल-बलि के लिये सब मिलाकर चै।बीस बैल साठ मेठे साठ वकरे थ्रीर वरस वरस दिन के साठ मेड़ी के बच्चे घे बेदी के श्रीभिषेक देने के पीके उस की सस्कार की भेंट यही हुई । दर । ग्रीर जब मूसा यहावा से वाते करने की मिलापवाले तबू में ग्रया तव उस की उस की वागी सुन पही जो साधीपत्र को सद्रक पर को प्रायश्चित को ठकने को कपर से दोनों कड्वा के बीच में से उस के साथ बाते कर रद्दा था सी यहावा ने उस से खार्त किई ॥

(दीवट के बारने की रीति)

दि कि यहावा ने मूसा से कहा, २। हाइन को सममाकर यह कह कि जब जब तू दीपकों को बारे तब तब सातो दीपक दीवट के साम्द्रने को प्रकाश दे॥ ३। तब हाइन वैसा ही करने लगा अर्थात् की ग्राचा पहीवा ने मूसा की दिई उस की ग्रानुशर उस ने दीपको को बारा कि वे दीवट के साम्द्रने की प्रकाश दें ॥ १। श्रीर दीवट की वन ४८ यह थी अर्थात् वह पाये से ले फूला तक १०० हुए सीने का बनाया गया। जी नमूना यहावा ने मूसा की दिखाया था उसी के श्रनुसार ने दीवट की बनवाया॥

(ज़ियीचे। के नियुक्त होने का वर्षन)

५। फिर यद्येश्वा ने सूचा से कहा, ई। इसा-र्णालयों के घीच में से सेबीयों की सेकर शुद्ध कर ॥ । उन्हें शुद्ध करने की लिये तू ऐसा कर कि उन पर पाप कुड़ाके पायन करनेयाला जल किडन दे फिर वे सर्वाङ्ग मुग्डन कराएं ग्रीर वस्त्र धीएं थ्रीर विश्रपने की भृद्ध करे॥ द। तब वितेल से यने दुर मैदे के अनुवाल समेत रक वरुदा ले ले थीर त्रपापवलि के लिये एक थीर वरू हा लेना ॥ 🕻 । थीर तू लेबीयों की मिलापवाले तंब्रू की साम्दने समीय पहुंचाना श्रीर इस्रारक्षियों की सारी महहसी को एक हु। करना ॥ १०। तब तू लेबीयों की यद्दीधा के साम्बन समीप ले खाना श्रीर इसारली खपने खपने द्याय उन पर टेकें॥ १९। तब द्यादन लेबोयों को यदीवा के साम्हने इसारलियों की ग्रीर से दिलाई हुई भेट करके अर्पेश करे कि वे यदे। वा की सेवा करनेहारे ठहरे ॥ १२ । श्रीर लेवीय स्रपने स्रपने हाम उन वक्हों के सिरों पर टेर्क नघ तू सेवीयों के लिये प्रायश्चित करने की रक वरूड़ा पापवलि ग्रीर दूसरा द्वामखाल करके यहावा के लिये चठाना। प<sub>व ।</sub> ग्रीर लेबोयों के। हारून ग्रीर उस के पुत्रों के साम्दने खड़ा करना कि वे यहात्रा की हिलाई हुई मेंट जानके व्यर्पेण किये जारं, प8। ब्रीर उन्हें इसा-र्शलिया में से बालगा करना के छे मेरे ही ठहरेगी। १५। थ्रीर सब तू लेबीयों की शुद्ध करके डिलाई हुई भेट जानकर अर्पण कर चुके उस के पीक्ने व मिलापवाले तंबू सवग्धी सेवा करने की स्नाया करे॥ १६। क्योंकि वे इसारलिया में से मुक्ते पूरी रोति से क्यर्पण किये हुए है मैं ने उन की सब इस्राएलियों में से एक रक स्त्री के पहिलाठे की सन्ती अपना कर लिया है ॥ १०। इसार्यालयों के पहिलोठे चाहे मनुष्य के हों चाडे पशु के सब मेरे है क्योंकि में ने उन्हें उस समय श्रपने लिये पवित्र ठहराया जब मिस्र देश में के सारे पहिलोठो को भार हाला॥ १८। ग्रीर मे ने इसा-र्णालयों के सारे पहिलाठों के बदले लेबीयों की लिया है॥ ९९ । उन्हें लेकों में ने दाबन ग्रीर उस की

पुत्री की इस्रारिलयों में से दान करके दे दिया है, इस्रारिलया से फसर मानने की कर दिया॥ ५। कि वे मिलापवाले तंत्र में इसारिलयों के निमित्त हो। उन्हा ने पहिसे महीने के चीदहवे दिन की श्वकाई पीर प्रायश्चित किया करेन देा कि जय इसारली पाँठत्रस्थान के समीप खारं तय उन पर कोर्द महाविपति पड़े॥ २०। लेबीयों के विपय यदेखा की यद ग्राचा पाकर मुखा ग्रीर हादन ग्रीर इसार्शनयों की सारी मगडली ने उन से ठीक रेसा द्वी किया॥ २९। लेळीयां ने सा श्रवने की पाप इंडाके पावन किया थीर श्रपने वस्त्री की धी डाला श्रीर दास्न ने उन्दे यदावा के साम्दने दिलाई दुई भेट जानके अर्पण किया थीर उन्हें शुद्ध करने की उन के लिये प्रायश्चित किया ॥ २२ । खीर उस के पीके लेबीय दावन ग्रीर उस के पुत्री के साम्दन मिलापवाले तवू में की श्रपनो श्रपनो सेवकाई करने की गये श्रीर जी खाद्या यदीवा ने मूसा की लेव।यां के विषय दिई घी उस के ब्रनुसार वे उन से वर्ताव करने समे ॥

२३। फिर यदे। या ने मूसा से कहा, २४। ला सेबीया की करना है वह यह है कि पचीस बरस की ग्रवस्था से वे मिलापवाने तंत्र सबन्धी सेवा में लगे रदने की ग्राने लगे॥ २५। ग्रीर पचास वरस की व्यवस्था से वे उस सेवा में लगे रहने से कूटकर श्राग्रो को न करे॥ २६। पर विश्रपने माईवन्धुओं के साथ मिलापवाले तंबू के पास रचा का काम किया करे थ्रीर किसी प्रकार की सेवकाई न करे लेबीयों की जी जी काम सैपि जाएं उन के विषय रेसा हो करना॥

> (दूसरी यार फसह का माना जाना खार सदा की लिये फसह की विधि.)

र्ट, इसायलिया के निष्ठ देण से निष्ठ-पहिले महीने में यहाबा ने सीने के जगल में मूचा से फदा, २। इसारली फसद् नाम पर्व की उस के नियत समय पर माने ॥ ३। प्रार्थात् इसी मदीने के सीदहर्वे दिन

गोधू लि के समय सीने के जगल में फस्ट की माना थ्रीर नो नो याजा यदीया ने मूसा का दिई उन्हीं के श्रनुसार इक्षार्गलिका ने किया ॥ ६ । पर कितने लाग किसी मनुष्य की लाथ के द्वारा अग्रुद्ध द्वाने के कारण उस दिन फसह की न मान सके सा वे उसी दिन मुसा थार छादन के साम्हने समीप जाकर, १। मुका से अधने लगे धम लोग एक मनुष्य की लाय के कारण अग्रह दै पर इस काई की क्के रहे कि ग्रीर इसार्गलयों के संग पदीवा का चढावा नियत समय पर न चढाएं॥ ८। मूसा ने उन से कहा ठदरे रही मै जान हू कि यदीवा सुम्हारे विषय से यया याचा देता है।

९। यद्देश्या ने मूसा से कहा, १०। इसाएलिया से कह कि चादे तुम लेगा चादे तुम्हारे वंश मे से कोई किसी लेश्य के कारण श्रशुह दी वा दूर की यात्रा पर हो ताभी यह यहाया के लिये फसद की माने ॥ १९ । वे उसे दूसरे महीने के चैदहवे दिन को गोधूलि के समय माने थीर फसद् के बलिपशु के मांचे का ग्रखमीरी राटी ग्रार कहुवे साग-पात के साथ खारं, १२। ग्रीर उस में से कुछ भी विदान से रखन को है थै। रन उस की को दे हड़ी तार्ड वे उस पर्व का फसद की सारी विधिया के प्रमुसार मार्ने ॥ १३ । पर जी मनुष्य शुद्ध हा ग्रीर यात्रापर न द्यापर फसद् को पर्श्वको न माने बद्ध प्राची श्रपने लेगो। में से नाश किया जार उस मनुष्य की यदेखा का चढ़ावा नियत समय पर न से खान के कारण अपने पाप का भार चठाना पड़ेगा॥ १८। ष्ठीर यदि कोई परदेशी तुम्हारे साथ रहकर चाहे कि यदेवा के लिये फसइ मानूं ती वह उस की विधि थ्रीर नियम के अनुसार उस की माने देशो परदेणी दोनों के लिये सुम्हारी एक ही विधि है। ॥

(रसार लिया की याता की रीति)

१५। जिस दिन निवास जी साक्षी का तंब्र भी को गोधूलि के समय तुम लोग उसे सब विधियो। कटावता है खडा किया गया उस दिन वादल उस थीर नियमें के प्रनुसार मानना ॥ 8 । तब मूसा ने | पर क्वा गया थीर सभा की बद निवास घर स्नाग क्षीर नित्य ऐसा हुया करता या श्रयीत् दिन को यह बादल खेर रात की खारा सा कुछ उस पर का जाया करता था॥ १७। श्रीर सब सब वद वादल तंब्रू पर से चठाया जाता तव तव इसारली कुच करते थे थार जहां कहीं वादल ठहर जाता वहीं इस्राएली खपने हेरे खहे करते थे॥ १८। यहीवा की कही से इस्राएली कुच करते ग्रीर यहीं वा के कहे से वे हेरे खहे भी करते ये श्रीर जितने दिन ली यह बादल नियास पर उत्रा रहता उतने दिन ले। वे हेरे हाले पहे रहते थे॥ १९ । थीर सब सब बादल बहुत दिन निवास पर क्वाया रहता तब तब दखारली यहावा की क्राचा मानते द्युर कूचन करते थे॥ २०। श्रीर कभी कमी वद वादल घोड़े ही दिन से निवास पर रहता तथ वे यहावा के कहे से हरे हाले पहे रहते में श्रीर फिर यहीवा के करे से कूच करते थे॥ २९। श्रीर क्सी क्सी बादल केवल सांम से भार लें। रहता श्रीर जब भार की वह चठ जाता था तब वे कूच करते थे भीर यदि घह रात दिन मरायर रहता ती जय यादल चंठ जाता तब हो वे कृच क्षरते थे॥ २२। यह वादल चाहे दे। दिन चाहे एक महीना चाहे धरस भर सब लें निवास पर ठद्दरा रहता तब लें इसारली अपने हेरों में रहते थीर कूचन करते थे पर जब घट चठ जाता तब व सूच करते थे ॥ २३ । यहावा के कारे से व अपने हों खहे करते और पहावा के कारे से वे कूच करते थे जा बाचा बहावा मुसा के द्वारा देता उस की वे साना करते थे।

(चान्दी की गुरहिया के बनाने कीर बरतने की बिधि)

१०. फिर यहावा ने मूसा से कहा, २। चांदी की दी सुरही गढ़ाकी वनवा से वे तुमें मख्डली के बुलान भार कावानिया के कूच करने मं न्हाम श्रार ॥ इ। श्रीर जब वे दोनी फूंको जाएं रक्ष सारी मगडली मिलापवाले तंबू के

सा देख पड़ा थीर भार ली दिखाई देशा या॥ १६। के दकारी के मुख्य एक प हैं तेरे पास एक है है। जारं॥ ५। जब तुम लाग सांस वांधकर फूका ता पूरव दिशा की कार्यानियों का कूच दे। भीर ज्ञ तुम दूसरी बेर सास वांधकर पृकी तय दांक्खन विधा की कार्यानया का कूच हा उन के कूच करने के लिये से सास साधकर फूंकी ॥ १ । श्रीर कस लोगो को एकट्ठा करके सभा करनी हा तब भी फूकना पर सांस वाधकर नहीं॥ ८। ख्रीर धासन के पुत्र की याजक हैं ये उन तुरिदयों की फूंका करें यह बात तुम्हारी पीठी पीठी के लिये सदा की विशंध ठहरे॥ १। थीर जय सुम यापने देश में किसी सतानेदारे वैरी से लडने की निक्षती तव तुर्राद्येश की सास वांधकर फूंकना तव तुम्हारे परमेश्वर यहावा की तुम्दारा स्मरण श्राएगा भार तुम अपने शत्रुकों से खचाये काक्ये। ग्रेग १ कीर श्रपने स्नानन्द के दिन मे सीर श्रपने नियत पर्दी मे थीर महीना के खादि में खपने देशस्वलिया श्रीर मेलबलिया के साथ उन सुरदियों की फूंकना इस से तुन्दारे परमेखर की तुन्दारा स्मरण प्राएगा मे ती तुम्दारा परमेश्वर यदीवा हू॥

(इसाएलिया का सीन पवत से प्रस्थान करना)

१९। दूसरे घरस के दूसरे महीने के बीसवे दिन का वादल साधी के निवास पर से चठाया गया ॥ १२ । तथ इसारली सीनै के जगल में बे निकलकर कूच करने लगे थार यादल पारान् नाम जगल में ठेरेर गया॥ १३। उन का कूच यहाया को उउ आदा के प्रनुशार का उस ने मूसा की दिई घी आरंभ दुआ। १८। प्रदिले ता प्रदूदियां की कायनी के भंडे का कूच हुआ और वेटलंटल हाकर चले श्रीर उन का सेनापति श्रम्मीनादाय का पुत्र नष्ट्योन या ॥ १५ । थ्रीर इस्लाकारिये के ग्रीत्र का येनापति सूत्रार्का पुत्र नतनेल् घा॥ १६। कीर बङ्गलूनियों के ग्रीत्र का सेनापति देलान् का पुत्र रतीयाव् था॥ १०। तव निवास सतारा ग्रामा कार द्वार पर तरे पास सकट्ठी हो। । । श्रीर यदि एक गोर्शेनियों कीर मरारीया ने निवास की चठाये हुए ही सुरही फूंकी जाए तो प्रधान लाग जो इसाएल् कूच किया।। १८। फिर इयेन् की कायनी के अंडे उन को भेनापति शदेकर् का पुत्र रलीसूर् था ॥ १९ । दिनों के मार्ग में यहावाँ की वाचा का संद्रक उन चेनापति पदामूर् का पुत्र गम्हीश्ल् था ॥ २४ । श्रीर के बीच लीटकर श्रा ॥ विन्यामीनिया के गोत्र का चेनापति गिदोनी का पुत्र श्रवीदान था॥ २५। फिर दानियों की छावनी जो सब कार्यानयों के पीक्षे घी उस के अहे का कुच दुवा बीर वे भी दल दल दोकर चले थीर उन का सेनापति व्यक्तीशट्टै का पुत्र ब्राग्नीरजेर् था॥ २६। श्रीर खाशोरियों के ग्रीत्र का सेनापति खोकान् का पुत्र प्रगीरुल् घा॥ २०। क्रीर नप्तालीयाकी गोत्रका सेनापति रनान् का पुत्र अहीरा था॥ २८। इसा-र्गालयों के कूच दल बांधके ऐसे दी दाते थे।

२ । थीर मूसा ने अपने ससुर रूपल् मिद्यानी के पुत्र देशवाय् से कदा हम लाग उस स्थान की यात्रा करते हैं जिस के विषय यदीवा ने कदा है कि मै उसे तुम का दूजा है। तू भी दमारे स्ना चल ग्रार इस तेरो भलाई करेगे क्योंकि यदावा ने इसा-एल् को विषय भला दी कदा दै॥ ३०। दीवाय् ने चस से कहा में न जाकगा में यापने देश श्रीर कुटु-म्थियों में लैंट जाजगा।। ५९। फिर मूसा ने कदा दम को न क्रोड़ थ्योंकि दमें जंगल में कहां कहा डेरा खडा करना चाहिये यह तुमें ता मालूम दोगा तू इमारे लिये प्रांखों का काम देना॥ इ२ । ग्रीर यदि तू इमारे संग चले तो निष्चय जो भलाई यदीया इस से करे उसी के ब्रनुसार इस भी तुम से

३३। सा इसार्शलया ने यदावा के पर्वत से कूच

(१) मूल में समी।।

का कुच हुआ बीर वे भी दल दल देवकर चले थीर करके तीन दिन की हीशा किई श्रीर उन तीना बीर शिमोनियों के गोत्र का सेनापात सूरीशहैं का के लिये विश्वाम का स्थान ढूढ़ता दुखा उन के सागे पुत्र श्रष्ट्रमीरल् था ॥ २०। थीर गादियों के गात्र का आगे चलता रहा ॥ ३८। थीर जब वे कावनी के स्थान सेनापति दुरल्का पुत्र रत्यासाप् था॥ २९। तव से कूच करते तव दिन भर यद्दीवा का वादल उन कदातियों ने परिवा वस्तुकों की वठाये दुर कूच किया के जवर काया रहता था। ३५। श्रीर जब जव थीर उन को पहुचने लों गेर्गानिया भार गरारीया ने संदूक का कूछ दोता तब तब मूसा यह कहा करता नियास को खड़ा किया॥ २२। फिर स्प्रैमिया की था कि दे येरीवा चठ ग्रीर तरे श्रुष्ठ तितर वितर कावनी को भन्डे का कुछ हुआ। थै।र वे भी दल दल हो थीर तेरे त्रैरो तेरे साम्डने से भाग जाएं॥ ३६। होकर चले थीर उन का मैंनापति अम्मीहूद् का पुत्र थीर जब जब बद ठदर जाता तब तब मूसा कहा श्लोशामा था ॥ २३ । स्त्रीर मनश्शेद्यों के गोत्र का करता था कि हे यहीवा इवारल के हजारी हजार

(इसाएलिया का कुहकुशना बीर इस का दवह भीगना )

११ फिर वे लोग कुडकुड़ाने बीर यद्योद्या को सुनते द्वरा कहने लारे से यद्दीया ने सुना थीर उस का कीप भड़का थीर यदाया की बार हे थारा उन में जल उठी थीर जा क्रावनो के किनारे पर घे उन की भस्म कर डाला ॥ २ । तव लाग मूमा के पाम जाकर चिल्लाये क्षीर मूसा ने यहावा से प्रार्थना किई तब वह प्राग युक्त गर्ड ॥ इ । से। उस स्थान का नाम तवेरा पढा क्यों कि यदीवा की भार हे ग्रास इन से जली थी।

४। फिर जे। मिली जुली हुई भीड़ उन के साथ घो घट स्रिति तृष्णा करने लगी स्रीर इकारली भी फिर रीने और यह कहने लागे कि इसे मांस खाने को कीन देगा॥ ५। इमे वे मकलियां ता सुधि श्राती दे जा इस मिस में संतमेत खाया करते थे क्षीर वेखारे श्रीर खरवू के श्रीर गन्दने श्रीर प्याज क्षीर लघ्सुन भी॥६। यर श्रव इमारा जी जभ गया है यहां इस मान् का क्षेत्र ख़ीर कुक देख नहीं पड़ता ॥ २ । मान् तो धनिये के समान या और उस कारंग माती कासाधा॥ ८। लेगा इधर उधर का उसे वटारको चङ्की में पीसते वा खोखली से कूटते थे फिर तसले में सिकाते और उस के फुलके

<sup>(</sup>१) यायात् जलम ।

श्रीस पहली तब उस के साथ मान् भी पहला था ॥ ९०। जब घराने घराने के लोग अपने अपने हरे के द्वार पर रेाते रहे तब परेावा का कीप बद्दत भडका थार मूखा ने भी सुनक्षर द्वरा माना ॥ ११। सा मूखा ने यहाया से कहा तू अपने दास से यह द्वारा व्यवहार क्या करता है और क्या कारण है कि में ने तेरी दृष्टि मे अनुग्रह नहीं पाया कि तू ने दन सारे लोगों का मार मुभ पर डाला है॥ १२। क्या ये सारे लेगा मेरे ही काख मे पहें ये वया में ही उन की जना कि त् मुक्त से कहे कि जैसे पिता दूर्घापडवे वालक की अपनी गोद में उठाये दुर चलता है वैसे ही तू इन की चठाये दुए उस देश की लेजा जिस की देंने की मै ने उन के पितरीं से किरिया खाई थी॥ १३। मुक्ते इतना मास कहा से मिले कि इन सय लोगों की दूये ती यह अन्दक्तर मेरे पाच री रहे हैं कि तू इमें मास खाने की दे॥ १८। में इन सब लोगों का भार श्रकेला नदी सभाल सकता स्थांकि यद मेरे लिये बहुत भारी है।। १५। से जी तू मेरे साथ ऐसा व्यवदार करने चाइता है। ते। तेरा इतना स्रनुग्रह सुभा पर हो कि सुभी सार डाल कि सुभी श्रपनी दुर्दशा देखनी न पहे।

44 ग्राध्यापि ।

१६। यहीवा ने सूसा से कहा दखाएली पुरनिया में से सत्तर रेसे पुनर्प मेरे पास सकट्ठे कर जिन की तू जानता हो कि वे प्रजा में के पुरनिये श्रीर उन के सरदार हैं थीर मिलापवाले तंत्र के पास ले था कि वे तेरे साथ यहां खडे हों॥ १९। तव में उतरके यहां तुक्त से वाले कबगा थ्रीर जी खात्मा तुक पर है उस में से लेकर उन में समवालगा से। वे दन क्षोगों का भार तेरे संग चठाये रहेगे थ्रीर तुमें उस की अकेले उठानान परोगा। १८। स्रीर लेगों से कद कल के लिये फयने की पवित्र कर रक्खी तव मांच खाने के निमलेगा क्योंकि तुम यद्दावा के सुनते यद कड्कर रोये द्वा कि, इसे मांच खाने की कीन देगा इस मिल ही में भले घे से यद्दावा तुम की मांच क्याने की देशा ॥ १९ । तुम एक दिन छा दे।

क्षनाते चे चीर उस का स्विहि तेल में वर्ने दुर पूर | वा पाच वा दस धा वीस दिन उसे न ग्राणोगे ॥ का सा चा ॥ १। कीर रात की जब कावनी में |२०। पर मदीने भर उसे ग्राते रहागे जब ली वह तुम्हारे नथनां से न निकले खार तुम की घिनाना न लगे क्योंकि तुम लागा ने यहाँचा की का तुम्दारे घीच मं दै तुच्छ जाना थीर वस क साम्दने यह कहकर रीये ही कि इ.स सिख से काहे की निक्षले॥ २९। मूसाने कहा जिन लेगो। के घीच में हू उन में से छ लाख तो प्यादे ही हैं श्रीर तू ने कहा दे कि मांच में उन्दे इतना दूगा कि व महीने भर उसे दाते रहेगे॥ २२। वया ये सब भेड़ वकरी गाय वैल उन के लिये मारे जाए कि उन की गार मिले या बगा समुद्र की सब मकलिया उन की लिये म्कट्टो किई जाएं कि उन की गांव मिले॥

स्इ। यदीया ने मूसा से कदा वया यदीया की यांच केटी या गई है अब तू देखेगा कि मेरा यचन तेरे लिये पूरा देगा कि नहीं ॥ २४। तब मूसा ने यादर जाकर प्रचाको लेगो। को यहाया को यात कद सुनाई ग्रीर उन के पुरनियों में से सत्तर पुरुष एक है करके तथू की चारें छोर खड़े किये॥ २५। तथ यदे।या ने यादल में उत्तरके मूसा से याते किई क्रीर जी क्रात्मा उस पर घा उस में से लेकर उन सत्तर पुरनिवा में समया दिया ग्रीर जब वह ग्रात्मा **उन पर ठ**हर गया तथ वे नयूचत करने लगे पर फिर कभी न कि ई॥ २६, पर दें। मनुष्य कायनी मे रद गये घे जिन में से एक का नाम एल्टाद् सीर दूसरे का नाम मेदाद् था उन पर भी खात्मा ठढरा वे लिखे हुक्यों भे के घे पर तब्ब के पास न गये घे चे। वे कावनी में नवूबत करने लगे॥ २०। तब किसो जवान ने दीहको मूसा का वतलाया कि एल्दार् थे। र मेदार् छावनी में नवूबत कर रहे हैं। २८। तब नून् का पुत्र यदेश्यू की मूसा का टदलुबा थीर उस के बड़े बड़े बीरा में से था उस ने मूसा में कहा है मेरे स्वामो मूसा उन की वरता। २ (। मूचा ने उस से कहा क्यों तू मेरे कारण जलता दे श्राहा कि यदावा की सारी प्रजा के लेगा नवी देति

<sup>19)</sup> नूस में उस के चुने हुया में से।

थीर यहाद्या खपना खारमा उन सभी में समद्या। है। तद्य यहाद्या ने कहा मेरी द्यार्त सुना यदि सुम मे देता ॥ ३० । तय कृषा दमाण्ल् के पुरनियों समेत कायनों में चला गया ॥ ३९। तय यक्षाया की प्रोर से एक ययार उठकर समुद्र से यटेरे उढ़ाके कायनी पर थार उम की चारी खार हतनो हतनो ले बाई कि वे इधर उधर एक दिन यो मार्ग सो थार भूमि पर दे। द्वाच के लगभग कचे पर रहीं ॥ इन्। में। लोग ठठकर उम्र दिन दिन भर थीर रात भर थीर दुसरे दिन भी दिन भर घटेरी की घटारते रहे खिस ने कम से कम घटोरा उस ने दस दोमेर् घटोरा श्वीर उन्दों ने उन्दें कावनी की चारीं ग्रीर फैला दिया ॥ ३३ । मांम उन के मुंट ही मे था भीर व उमे चायने न पाये चे कि प्रदेश्या का काप उन पर भड़क चठा थार उस ने उन की यहुत यही मार में मारा ॥ इत । श्रीर उम स्थान का नाम कित्रीचताया पढा क्योंकि जिन लेगों ने तृष्णा किएं थी उन की यहाँ मिट्टी दिएं गई। इप्राक्ति प्रमाण्ली किन्नोधताचा मै कुच करके घमेरीत् मे पहुचे थीर यहीं रहे।

(मूगा की देश्टना का प्रमाग)

१२. सूसा ने ते। एक कूकी स्त्री की व्याद लिया था से। मरियम थीर धारन उस की उस व्याधिता कृ शन के कारण चम की निन्दा करने लगे ॥ २। उन्दें। ने कहा यमा यदाया ने केयल मुगा ही के माच यार्त किर्द है यया उम ने धम में भी यात नहीं कि ई। उन की यद यात यदेश्या ने मुनी ॥ इ । मूमा तो पृष्यियी भर के रहनेहारे मारे मनुष्यों से यहुत ग्राधिक नम या ॥ १ । में। यदावा ने एकाएक मुमा थीर हासन थ्रीर मरियम में कदा तुम तीनी मिलापयाले तयू के पाम निकल खाया तब व तीनां निकल खाये॥ ध । तय प्रदेशया ने घाटल की रांभे में उत्तरफर तंत्रु के द्वार पर राहा छाकर दायन कीर मरियम की

(इग्रामनिया के कनाम् देश में जाने से माह करने भीर इस के दबह पाने का वर्षन )

१३ फिर यहाया ने मूसा से कहा, २। कनान् देश जिसे में स्था-युलाया मा ये देशना उस की पास निकल गये॥ एलियों की देता हूं उस का भेद लेने की लिये कितने पुनियों की भेज के उन के पितरी के एक यक गोत्र का एक एक प्रधान पुरुष दी॥३।

फोई नवी है। तो उस पर मै यहावा दर्शन के द्वारा क्षापने की प्रगट कप्ता या स्यप्न में उस से वार्त करंगा ॥ ७ । पर मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है वह ता मेरे चारे घराने में विश्वासयाग्य है ॥ द । उस में में गुप्त रोति से नहीं पर ग्राम्दने साम्दने थीर प्रत्यक्ष देशकर यात करता हूं थीर यह यदाया का स्त्रयप निदारने पाता है से तुम मेरे दास मूसा की निन्दा करते को न हरे॥ ९। तय यदावा का काप उन पर भरका थार वह चला गया ॥१०। तय यह यादल तय पर हे एठ गया श्रीर मरि-यम फोर्ड में हिम के समान श्वेत दे। गई बीर धावन ने मरियम की श्रीर दृष्टि किई श्रीर देखा कि यद कोठिन हो गई है॥ १९। तय दाबन मूसा से कएने लगा है मेरे प्रभु इस दोनी ने ना मूर्खता किई द्यरन पाप भी वित्या यह पाप इस पर न लगने दे॥ पः। उस की उस मरे हुए के समान न रहने दे जिम की देर अपनी मां के पेट से निकलते हो श्रध्याली दे। । १३ । मे। मूमा ने यद कदकर यदे।वा की दोहाई दिई कि हे ईंग्वर कृपाकर थीर उस की चंगा कर ॥ १४ । यहाया ने मूखा में कहा यहि उस का पिता उस के मुंद पर पूकता ता व्या सात दिन ली उस की लाज न रहती से यह सात दिन ली कायनी में बाहर बन्द रहे इस के पीके बह फिर भीतर श्राने पाण ॥ १५ । से। मरियम सात दिन ली छायनी से याहर यन्द्र रही थीर खब लें। मरियम फिर याने न पाई तय लें लोगो ने फूच न किया॥ १६। उस के पी है उन्दों ने इसेरीत् संकूच करके पारान् नाम जगल में अपने हैरे घर कियें॥

<sup>(</sup>१) श्रमात् दग्ना की कयर ।

यदेवा से यह माचा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों की / समेत तीह लिई ग्रीर दी मनुष्य उसे एक लाठी पर पारान जाल से भेज दिया जो सब के सब इसा-रिलियों के प्रधान घे॥ 8। उन के नाम ये हैं व्यर्थात् बचेन् ग्रीय मे से जक्कूर का पुत्र शस्सू॥ ध । शिमान् गात्र में से दोरों का पुत्र कापात्॥ ६। यहूदा गोत्र में से यपुत्ते का पुत्र कालेयू॥ छ। इस्साकार् गोत्र में से योसेप् का पुत्र यिगाल्॥ ८। रुप्रैस् गोत्र में से नून् को पुत्र देशिये॥ ९। विन्यामीन् गोत्र मे से राष्ट्र का एन पलती ॥ १०। जबूलन गोत्र में से सोदी का पुत्र गट्टीएल्॥ १९। यूसुफ विश्वरों में के मनक्ष्ये गोत्र में से सूसी का पुत्र गर्ही ॥ पर। दान् ग्रीत्र में से गमल्ली का पुत्र खर्म्मीएल्॥ पः । आधेर् गोत्र में से मोकारल्का पुत्र सतूर॥ **48। नप्राली गोत्र में से ब्राप्नी का पुत्र नहवी।** १५। गाद् गे।त्र में चे माकी का पुत्र गूरल्॥ १६। जी पुरुष मूसाने देश की भेद लेने की भेजे उन की नाम ये ही है ग्रीर नून् को पुत्र दोशे का नाम उस ने यद्याश्रू रक्खा॥ १०। उन की कनान् देश के भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा इधर से खर्थात् दिस्य देश देशकर जायो थीर पराही देश में जाकर, १८। सारे देश की देख ली कि कैसा है खीर उस में वसे हुए लोगों को भी देखा कि व वलवान् है वा निर्वल घे। हे है वा बहुत ॥ १९ । ग्रीर जिस देश में वे बसे हुए हैं सी कीसा है श्रव्हा वा बुरा ख़ौर वे कैंसी कैंसी विन्तियों में यसे दुर हैं तब्बालियों में कि गठवालिया में ॥ २०। ग्रीर वह देश कैसा है उपजाक वा वजर श्रीर उस में वृक्ष है वा नहीं ग्रीर तुम हियाव वाधे चला ग्रीर उस देश की उपन में से मुक्क लेते भी स्नाना। वह समय पहिली पक्की दाखें। का था॥ २१। से। वे चल दिये थीर सीन् नाम जगल से ले रहीय लों सी हमात् के मार्ग में है सारे देश का भेद लिया॥ २२ । से वे दक्षिण देश दीक्षर चले श्रीर देश्रीन् ली गये वहा थाद्दीमन् शेशे थीर लक्ष्मे नाम धनाक्वंशी रहते थे। देव्रीन् ती मिस के सेक्षिन् से सात बरस पहिले वसाया गया था॥ २३। तव वे म्भूकील् नाम नाले ली गये और वहा से एक डाली दाखी के गुच्छे

लटकाये हुए उठा से गयेँ थ्रीर ये प्रनारी थ्रीर थ्रजीरी में से भी कुछ कुछ ले गये॥ २८। इसारली जी घरां से घर दाखों का गुच्छा तीह से सामे इस कारण उस स्थान का नाम रशकील नाला रक्खा गया॥ २५। चालीस दिन के पे हे वे उम देश का भेद लेकर लीट श्राये, २६। श्रीर पारान् जगल के कादेश नाम स्थान में मूसा थीर दायन श्रीर इन्नारितयों की सारी मगडली के पास पहुंचे श्रीर उन की श्रीर सारी मगहली की संदेशा दिया थीर उस देश के फल उन की दिखाये॥ २०। उन्हों ने नूना से यह कहकर वर्णन किया कि जिस देश मे तूने इस की भेजा था उस में इस गये उस में सचमुच दूध भाग मधु की धाराएं बदती है सार उस की उपज में से यही है ॥ २८ । पर उस देश के निवासी यलवान दे ग्रीर उस के नगर गढ़वाले थीर बहुत बडे है थीर फिर इम ने घटां यंनाकु-विश्ववेष की भी देखा॥ २९। दक्षिण देश में तो श्रमालेको यसे पुर दे श्रीर पदाडी देश में दिती यष्ट्रमी थ्रीर क्सोरी रहते है थ्रीर समुद्र के तीर तीर श्रीर यर्दन नदी के तीर तीर कनानी बचे हुए है। इ०। पर कालेयुने मूचा के साम्दने प्रजा के लोगी को खुप कराने की मनसा से कहा हम श्राभी चठके उस देश की खपना कर ले क्यों कि नि संदेद इस से ऐसाकरने की शक्ति है॥ ३१। पर जा पुरुष उस के स्मा गये घे उन्हों ने कहा उन लेशो। पर चढ्ने की शक्ति इस में नहीं है क्योंकि वे इस से यलवान है। इर । वरन उन्हों ने इसारतियों के साम्दने उस देश की जिस का भेद उन्हा ने लिया था यह कहकर निन्दा भो किई कि वद देश जिस का भेद लेने की दम गये चे ऐसा दे का ग्रापने नियासियों की निगल जाता है श्रीर जितने पुरुष इम ने उस में देखें से सव को सव बड़े डील डील को है॥ इइ। फिर इम ने वहां नपोलां का श्रर्थात् नपीली जातिवाले प्रनाक्-र्वां घया को देखा थीर इस खपने लेखे से फर्गी के समान ठहरे ग्रीर ऐसे ही उन को भी लेखे में॥

<sup>(</sup>१) अर्थात् दाखा का गुच्छा।

ţ

१८. त्व यारी मगडती विद्वा उठी थे।र रात की वि लेगा रेति रहे। ३। और सब दसारलो मुसा कीर हादन पर कुड़-कुड़ाने लगे थार सारी मगडली उन से कहने लगी कि भला दोता कि दम मिख ही में मर जाते वा इस जराल में मर जाते ॥ ह । श्रीर यदीवा इस को उस देश में ले जाकर क्या तलबार से मरवाने चाहता है हमारी स्त्रियां बीर वालवत्ने सा जूट में चले जाएंगे वया मिस में लौट जाना दमारे लिये चच्छा न दोगा ॥ ४। फिर वे ग्रापस मे कहने लगे प्राची दम किसी की प्रपना प्रधान ठट-राको मिस्र की लीट जाएं॥ ५। सी मूसा थ्रीर शब्त इशर्शलयों की सारी मयहली के साम्टने मुंद के यस शिरे ॥ ६ । शीर नून् का पुत्र यदाशू श्रीर प्रति का पुत्र कालेव ली देश के भेद लेनेहारी मे में भे से जापने अपने बस्त्र फाइक्षर, १। इसार लियों की मारी मरहली से कहने लगे जिस देश का भेद सेमें क्षा इस इधर उधर छूमकर खाये हैं से। खत्यना उत्तम देश है॥ ८। यदि यदीवा इम से प्रसन्न हो तो दम को उस देश में जिस में दूध थीर मधु की धाराएं बदती हैं पहुचाकर उस की हमे देगा ॥ ९। दतना हो कि तुम यदीवा के विकृत दंगान करी भार न उस देश के लेगों से हरी क्योंकि वे हमारी रीटी ठद्दरी काया उन के कपर से घट गई है भार यद्याया हमारे सम है हन से न हरा॥ १०। तव सारी मण्डली उन पर पत्थरवाद करने की याल उठी । तब यदीवा का तेज मिलापवाले तंब में सब रसारलियां की दिखाई दिया।

९९। तथ यदीवा ने मूसा ये जहा वे लाग कव ला मेरा तिरस्कार करते रहेंगे पार मेरे सब ग्राश्चर्यः कर्म देखने पर भी कव लें। मुक्त पर विश्वास न करीं ॥ १२। में उन्दे मरी में मान्त्रा थार उन के निज भाग उन की न दंगा थीर तुक से गक जाति रपबादगा को उन से बही और बलवन्त देगो। १३। मुखा ने यदीवा से कहा तव तो मिसी जिन के घीच से तू प्रापना सामध्ये दिखाकर इन लेगों की

की निवासियों से कहेंगे। उन्हों ने तो यह सुना दोगा कि परीया उन लेगों के बीच रहता थार प्रत्यव दिखाई देता थ्रीर तेरा वादल उन के जपर उद्दरा रदता है थीर दिन की बादल के खंभे में थीर रात की यांग्रेन के खभे में दोकर उन के बागे बागे चला करता दे॥ १५ । से। यदि तू इन सागों का एक ही बार में मार डाले तो जिन जातियां ने तेरी कीर्ति सुनी है से। कहेंगी कि, १६ । यहावा उन लागों की उस देश में जिसे उस ने उन्दे देने की किरिया खार्चे थी पहुंचा न सका इस कारण उस ने चन्दे जंगल मे जात कर डाला है ॥ १७ । से अय प्रभु को सामर्थ्य की मोदमा तेरे इस कहने के खनुसार धा कि, १८। यदावा की। प करने में धीरजवन्त ग्रात् वाक्यामय श्रीर श्रधमी श्रीर श्रपराध का समा करने-द्यारा है यह दोषी की किसी प्रकार से निर्देश न ठइ-राएगा थीर पितरें। के अधर्म का दयह उन के बेटें। थ्रीर प्राता ग्रीर परपाती का देनेहारा है॥ १९। श्रद्य इन लोगों के श्रधर्म का श्रपनी घडी करणा के अनुसार थै।र जैसे तू मिस्र से से यदां लों समा करता खाया है वैसे ही इसे दाना कर ॥ २०। यहीया ने कहा तेरी बात के खनुसार में कमा ती करता हू॥ २९। पर मेरे जीवन को सेंद सचमुच सारी पुषिवी यद्यावा की महिमा से परिपूर्य दे। जाएगी ॥ २६। उन यद लोगों ने जी मेरी महिमा श्रीर मिस्र श्रीर जंगाल में मेरे किये दुर श्राष्ट्रवर्धकर्मी देखने पर भी खब दस बेर मेरी परीका किई खीर मेरी बाते नहीं मानीं, २३। इस लिये जिस देश की विषय में ने उन के पितरों से किरिया खाई उस को व कभी देखने न पाएंगे वर्षात् जितनी ने मेरा तिरस्कार किया है उन में से कोई भी उसे न देखने पाएगा ॥ २८। पर इस कारण से कि मेरे दास कालेव के साथ श्रीर ही स्नातमा है श्रीर वह पूरी रीति से मेरे पींके है। लिया है मैं उस की उस देश में जिस में वह दी प्राया है पहुदाजगा थै। र उस का वंग उस देश का श्राधिकारी होजा ॥ २५। श्रमालेकी ग्रीर कनानी लोग तराई में रहते है से। कल तुम प्रमकर निकाल से प्राया है से। इसे सुनकर, 98। इस देश कृच करी श्रीर लाल समुद्र के मार्ग से जंगल में जासे।

r 22 7

- ३६ । फिर यहोधा ने मूसा छीर घाष्म से कहा, २०। यह घुरी मगडली मुझ पर कुड़कुडाती रहती है उस की में कव लीं सहता रहूं इसारली जी मुक पर कुड़कुड़ाते रहते है उन का यह कुडकुडाना में ने तो सुना है। ३८। सो उन से कह कि यहादा की यह घाँगी है कि मेरे जीवन की सेंह कि जी बात तुम ने मेरे सुनते कदी है नि संदेह मे उसी के स्रनुसार तुम्हारे साथ करंगा ॥ २९ । तुम्हारी लीर्ष इसी जगल में पड़ी रहेगी थैं।र तुम सब में से बीस बरस की वा उस से खाधिक ब्रावस्था के जितने जिने गये घे थीर सुक्त पर कुसकुडाये है, ३०। उन में से यपुने को पुत्र कालेब् यीर नून् को पुत्र यदे। शूकी होड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा जिस के विषय मे ने किरिया खाई कि तुम का उस मे वसाकागा ॥ ३१ । पर तुम्हारे वालवच्चे जिन के विषय तुम ने कहा है कि ये लूट में चले जाएंगे उन की मै चस देश में पहुंचा दूगा श्रीर वे चस देश की जान लेंगे जिस कें। तुम ने तुच्छ जाना है ॥ ३३। पर तुम लेंगो। की लीर्च इस जगल में पदी रहेगी॥ इइ। श्रीर जब लें तुम्हारी लेा थे जंगल में न गल जारं तब ला ग्रर्थात् चालीच बरच लां तुम्हारे लड़केवाले जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भागते हुए चरवाही करते रहेगे॥ ३८। जितने दिन तुम चस देश का भेद लेते रहे प्रार्थात् चालीस दिन उन की गिनती के ग्रनुसार दिन पीछे एक घरस अर्थात् चालीस स्वरं ली तुम श्रपने श्रधम्म का दण्ड चठाये रहे।गे श्रीर जान ले।गे कि मेरा नटना क्या है॥ ३५। में यद्दोवा यह कह चुका हू कि इस वुरी मण्डली के लाग जा मेरे विक्ट रकट्टे हुए है इसी जाल में भर मिटेंगे श्रीर नि सदेह ऐसा ही करुगा भी ॥ ३६ । तब जिन पुरुषों के। सूसा ने उस देश को भेद लेने की लिये भेजा था ग्रीरे उन्हाने लौटकर उस देश की नामधराई करके सारी मण्डली को बाहुकाडाने केंद्रेलिये उसकाया था, ३०। उस देश की वे नामधराई करनेहारे पुष्प यद्दीवा के

3 6

0*0P* 

(अवविषये। ब्रीर अर्थे। की विधि)

१५ फिर यदीवा ने मूसा से कहा, के। स्वार्शेलियों से कहा कि सब तुम श्रापने नियास के देश में पहुची ली में सुमई देता हू, ३। श्रीर यदावा के लिये क्या दे। मर्याल बया मेलविल कोई इव्य चढ़ास्रो चारे वद विशेष मझत पूरी करने का दे। चाहे स्वेच्छावलि का है। चाऐ तुम्दारे नियत समयेौं में का दी फिर वह चारे गाय वैल चाचे भेड़ वकरिया में का दी जिस से यद्याया के लिये सुखदायक मुगध दी, ४। तब उस द्यामवर्ति वा मेलवर्ति के स्मा भेड के यद्वे पीड़े यदेग्या के लिये चीषाई हीन् तेल से सना हुआ। रपा का दसवां ग्रंण मैदा अनुवाल करके चढ़ाना, थे। श्रीर चौाषाई छीन् दाखमधु श्रर्ध करके देना । ६। श्रीर मेठे पीके तिदाई हीन् तेल से सना हुआ रपा का दो दसवा श्रंश मैदा श्रम्मधील करकी

मारने से उस के साम्बने मर राये॥ ३८। पर देश के भेद सेनेहारे पुरुषों में से नून् का पुत्र यहे। शू थी।र यपुने का पुत्र कालेकु जीते यह ॥ इर । तब मुसा ने ये वात सब इसारलियों की कह सुनाई सीर वे बहुत विलाप करने लगे॥ 80 । थीर वे विद्वान की संघरे चठकार यह कहते हुए पहाड की चोटी पर चढ़ने लगे कि इम ने पाप किया है पर खब तैपार दे थीर उस स्थान की जाएंगे जिस के विषय यहावा ने वचन दिया घा॥ ४९। तय सूसा,ने कदा तुस यदे। या की प्राचा का उर्ह्मधन क्यों करते है। यह सुफल न होगा ॥ ४२ । यहावा तुम्दारे बीच नहीं है चे। मत चढे। नदी ते। श्रृष्णे। चे हार जास्रीशे ॥ **४३। यहा तुम्हारे यागे ग्रमालेकी ग्रीर कनानी** लेगा है से। तम तलवार से मारे जायोगी तुम यहीवा को क्रोडकर फिर गये है। इस लिये यह सुम्हारे सग न रहेगा॥ ४४। पर वे ठिठाई करके पदार की चाटी पर चळ गये पर यद्दीवा की वाचा का सद्क थ्रीर मूसा क्वावनी की बीच से न दटे॥ ४५। तब चस,पदाढ पर रहनेदारे स्त्रमालेकी स्त्रीर कनानी उतरके दीमा ली उन्दे घात करते गये॥

<sup>ं (</sup>१) मूल में हाय उठाया।

चढ़ाना, ७। श्रीर उस का खर्घ यद्दीवा की सुखदायक सुगंध देनेद्वारा तिहाई हीन् दाखमधु देना॥ ८। श्रीर जब तू यहीवा की देशमवील वा किसी विशेष मन्तर प्ररोक्तरने के लिये विल वा मेलवील करके बकड़ा चढ़ार, १। तब बकड़े का चढ़ानेदारा चस के सा स्राध हीन् तेल से सना हुसा प्याका तीन दसवां ग्रंश मैदा श्रन्नवाल करके चठाए, १०। श्रीर उस का श्रर्घ श्राध होन् दाखनधु चकार वह यदीया की सुखदायक सुगध देनेदारा इव्य हागा ॥ ९९। एकं एक वरूड़े वा मेड़े वा भेड़ के बच्चे वा विकरी के बच्चे के साथ इसो रीति चढ़ाया जार ॥ १२। तुम्हारे विषय्त्रुके को जितनी ग्रिनतो हो उसी गिनतोँ के श्रनुसार एक एक के साथ ऐसाःकिया करना॥ १३ । जितने देशी हैं। से। यहावा की सुखदायेज सुगध देनेहारा इट्य चढ़ाते समय ये काम इसी रीति से क्षिया करे॥ १४। श्रीर यदि कोई परदेशी तुम्हारे संग रहता हा वा तुम्हारी किसी पोठी में सुम्हारे बीच कोई रहनेहारा हो ख्रीरबह यदावा का सुखदायक सुगध देनेहारा हळा चढ़ाने चाहे ते। जैसे तुम करोगे तैसे घी वह भी करे॥ १५। मगडली के लिये अर्थात् तुम्हारे श्रीर तुम्हारे सम रहनेहारे परदेशी दे।नी के लिये एक ही विधि दे। तुम्हारी पोढ़ी पोढ़ी में यह सदा को विधि ठहरे कि जैसे तुम है। वैसे ही परदेशी भी यहावा के लेखे ठहरता 🕏 ॥ १६। तुम्हारे श्रीर तुम्हारे संग रहनेहारे परदेशियों के लिये एक ही व्यवस्था ग्रीर एक ही नियम है।॥

१०। फिर यहावा ने मूमा से कहा, १८। इसाएलियों की मेरा यह वचन मुना कि जब तुम उम
देश में पहुची जहां में तुम की लिये जाता हू, १९।
पीर उस देश की उपज का अन खाओ तब यहावा
के लिये उठाई हुई मेंट चढ़ाया करे। ॥ २०। अपने
पहिले गूधे हुए आटे की एक पपड़ी उठाई हुई
भेंट करके यहावा के लिये चढ़ांना जैसे तुम खालहान में से उठाई हुई मेंट चढ़ाओगी वैसे ही उस
की भी उठाया करना ॥ २९। अपनी पीढ़ी पीढ़ी
में अपने पहिले गूंधे हुए बाटे में से पहावा की
पठाई हुई भेंट दिया करना ॥

" ( प्रमजाने थीर जान धूमके किये हुए पापा का मेर्ट्)। "

२२। फिर जब तुम इन सब श्राचाश्रों में से जिन्दे यदीवा ने मूखा को दिया है, किसी का उल्लंघन मूल से करा, २३। अर्थात् जिन्हें यहावा ने मूसा के द्वारा तुम को दिया जिस दिन से यदीवा श्राद्या देने लगा थीर **ग्राग की तुम्हारी पी**ठी पीठी में उस दिन से उस ने जितनी खाद्माएं दिई हैं, २४। तब यदि भूल से किया हुआ याप मगडलो के बिन जाने हुआ हो तो सारी मण्डली यहीवा की मुखदायक सुगंध देनेहारा हामवलि करके रक वछड़ा थार उस के सा नियम के थनुसार उस का खनुवालि **खीर खर्घ चढ़ार शीर पांपबाले** करके रक बकरा चढार ॥ २५ । तत्र याजक इस्रारितयों की सारी मण्डली के लिये प्रायम्बित करे थीर उन की घमा किई जाएगी क्योंकि उन का पाप मूल से हुआ। थ्रीर उन्हों ने श्रपनी भूल के लिये श्रंपना चढावा श्रार्थात् यहावा के लिये हव्य श्रीर श्रापना पापर्वाल चस के साम्हने चढाया॥ २६। सा इसारालियां की सारी मगडली का थैार उस के बीच रहनेवाले परदेशी का भी वह पाप चमा किया जाएगा क्योंकि वह सब ले।गों के अनजान में हुआ। ३७। फिर यदि कोई। प्राची भूल से पाप करे ता वह वरस दिन की एक बकरी पापवलि करके चंढार ॥ २८ । श्रीर याजक सल से पाप करनेहारे प्रांची के लिये यहावा के साम्बन प्रायश्चित करे से। इस प्रायश्चित के कारणं उस का वह पाप चमा किया जाएगा॥ २९। जी कीर्द मूल से कुछ। करे चाहे वह इसार लियों से देशी हा चाहे तुम्हारे क्षीच परदेशी द्वाकर रहता हो सब की लिये तुम्हारी एक ही व्यवस्था हो ॥ ३०। पर क्या देशी क्या परदेशी जो प्राची किठाई से जुड़ करे सा यहावा का धनादर करनेचारा उच्चेसा श्रीर वह प्राची भ्रपने लोगों में से नाथ किया जार ॥ ३९। वह की यरीवा का सवन तुम्क जानता श्रीर उस की श्राद्मा का टालनेहारा है इस लिये वह प्रायो निश्चय नाश किया, जार चस का श्रधमी **उसी को सिर पहेगा॥** 

हर। जब इसाएली जंगल में रहते थे तब किसी विधामदिन में रक मनुष्य लकड़ी बीनता हुआ मिला॥ ३३। में जिन की विद्य स्वाही धीनता हुआ मिला धे उस की भूसा छीर दाहन छीर सारी मरहरी के पास से गये॥ ३४। उन्हों ने उस की स्वालात में रक्ष्मा बयोकि ऐसे मनुष्य से ब्या करना चाहिये हैं। प्रगट नदी किया गया था॥ ३५। तब यहीवा ने मूरा से कहा वह मनुष्य निश्चय मार हाला जाए सारी मरहली के लोग कावनी के वाहर उस प्रर पत्याखाइ करे॥ ३६। से सारी मरहली के लोगी ने उस की कावनी से वाहर से जाजर पत्याखाइ किया छीर वह मर गया कैसे कि यहावा ने तूसा की ब्राह्मा विर्दे थी॥

३०। फिर यदीवा ने सूसा से कहा, ३८। इनाएलियो से जह कि अपनी पोठी पोठी में अपने वस्तों
के कीर पर कालर लगाया करना और एक एक कीर
की कालर पर एक नीला फीता लगाया करना ॥ ३९।
धीर वह तुम्हारे लिये ऐसी कालर ठहरे कि जब जब उसे
देखी तब तब यदीवा की सारी आद्माणं तुम की समरण
आएं जिस से उन की मानी और इस रीति तुम आगे
की अपने अपने मन और अपनी अपनी हुग्छे के वश् देखी क्यांसचारिन की नाई ऐसे न फिरा करी जैसे
अब ली फिरते आये ही, ४०। पर तुम यदीवा की
सब आद्मांगों की समरण करके मानी थीर अपने
परमेख्वर के लिये पवित्र बने रही ॥ ४९। में यदीवा
तुम्हारा परमेश्वर हू जी तुम्ही मिस देश से निकाल
ल आया है कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरे में तुम्हारा
परमेश्वर यहीवा हू॥

(कीरह दातान् भार समीरान् का गयाया हुसा यसवा)

कहात का पाता श्रीर कहात का पाता श्रीर विष्हार का पत्र था वह श्लीकाव के पुत्र दातान् श्रीर अवीराम् श्रीर पेलेल् के पुत्र श्रीन् इन तीनों क्वे-नियों से मिलकार, २। मगडली के ग्रकाई सा प्रधान जी समासद श्रीर नामी थे उन की संग्र लिया॥ ३। श्रीर वे मूसा श्रीर हायन को विष्ठ एकट्टे हुए श्रीर उन से कहने लगे सुम वस करें। ह्योंकि सारी मगडली का एक एक मनुष्य पवित्र है श्रीर प्रदेशन उन के बीच रहता है सा सुम। प्रवादा की

मरहली से अंचे पदयाले क्यों वन घेठे दे। ॥ ८। यह मुनकर गुमा प्रपने सुद के वल गिरा ॥ ५ । फिर उस ने कारह शीर वर्व की सारी मख्डली में कहा विदान को यहाया जता देशा कि मेरा कीन है थार पवित्र कीन दे थार उस का अपने समीप ख़ला लेगा लिम की बद श्राप चुन ने उमी की श्रपने स्मीप वुला भी लेगा ॥ ६ । हे छोरह् तू श्रपनी मारी मगडली ममेत यद कर वर्षात् तुम धूपदान ठीक करे। ॥ ७ । श्रीर वाल उन में याता रातकर यहावा की साम्धने धूप देना तब जिस की यहादा चुन न बड़ी पाँचत्र ठक्षरेता है लेबीया तुम की घम करेगा द। फिर मुगाने कीरद से कहा द लेबीया सुना॥ (1 व्या यह तुम्हें केटि यात जान पहती है कि इमाग्ल् के परमेष्ट्यर ने सुम की दलाम्ल् की मगडली से थला करके थपने निवास की सेवकाई करने थै।र मयदलों के साम्दने एउड़े हाकर उस की भी सेवा टहल करने की अपने समीप घुला लिया, १०। थ्रीर तुमे थीर तेरे चय लेयीय भाषयी की भी खपने समीप ध्रुला लिया है फिर तुम याजकपद के भी खोली दी ॥ १९। खेर इसी कारण हू ने छापनी सारी मराडली की यदीया के विकृष्ठ एक्ट्री विधा है। द्यायन व्या दें कि तुम उस पर कुडकुकाते है। ॥ पर। तथ मुसा ने रलीयाद्व के पुत्र दातान ग्रीर अवीराम् की धुलवा भेजा और उन्हों ने कहा हम तेरे पास नहीं श्राने की ॥ १३ । व्या यह एक कीटी बात है कि तू इन की ऐंदे देश ने जिन से दूध बीर मधु को धारामं घहती है इस लिये निकास लाया है कि इसे जगल में मार डाले फिर ध्या त इसारे जपर प्रधान भी वन वैठा है ॥ १८ । फिर तू इसे ऐसे देश में जार्द दूध थीर मधु की धाराएँ वहती है नहीं से प्राया प्रार न इमे खेतां छै।र दास की व्यारिया के श्रीधिकारी किया क्या तू इन लोशो की श्रांखों में धूरिने डालेगा इस नहीं साने की। १५। तब मूरा का काप बहुत भडक रठा ग्रीर एस ने यहावा संक्षा उन लोगों की भेट की ग्रोर द्वीप न कर में ने ती <sup>'</sup>चन चे एक गदधा नहीं लिया

<sup>(</sup>१) मूल में, प्रार्ख फीड ।

श्रीर न उन में से किसी की शान किई है ॥ १६ । सब मुसा ने कीरष्ट्र से कहा कल तू अपनी सारी मयडली की साथ लेकर हाइन के साथ यहां का के साम्हने शिंकर होना ॥ १७ । ग्रीर तुम सब अपना अपना धूपदान लेकर उन में धूप देना फिर अपना ग्रंपना धूपदान की सब समेत अठाई सी होगे यहां वा के साम्दने ले जाना विजेष करकी तू श्रीर शाइन अपना अपना धूपदान ले जाना ॥ १८ । सी उन्दों ने भ्रपना अपना धूपदान ले जाना ॥ १८ । सी उन्दों ने भ्रपना अपना धूपदान ले उन में आग रख उन पर धूप दिया श्रीर सूसा श्रीर शाइन के साथ मिलायवाल तंबू के द्वार पर खड़े हुए ॥ १९ । श्रीर केरिस् ने सारी मस्डली की उन के विकत्न मिलाय-वाले तबू के द्वार पर एक हा कर लिया तब यहोवा का तेज सारी मस्डली की विखाई दिया ॥

२०। तय यहाया ने मूसा ग्रीर दादन से कदा, २९। उस मगडली की घीच में से आलग हो जाथा कि मैं उन्दे पल भर में भस्म कर हालूं॥ २३। तब वे मुद्द के वल शिरको कादने लगे दें देशवर दे सव प्रािंखयों की श्रात्माक्षा की परमेश्वर एक पुरुप पाप करे ता क्या तू सारी मरुडली पर भी की प करेगा। २३। यहीया ने मुखा से कहा, २४। मग्डली के लोगों से कद कि कीरह दातान् बीर खबाराम् के घरीं के पारयास से घट जायो।। २५। तय मूसा उठकर दातान् श्रीर श्रवीराम् के पास ग्राया श्रीर इस्राए-लियों के पुरनिये उस की पीक्षे हा लिये ॥ २६ । उस ने मग्रती के लेगों से कदा तुम उन दुष्ट मनुष्यों के देरों के पास से इष्ट जाग्री ग्रीर उन का कीई धन्तु न कूग्रो न ही कि तुम भी उन के सब पापों मे फंसके मिट जायो।। २०। से वे कीरद् दातान् कीर अवीराम् के घरीं के आसपास से इट गये पर दातान् कीर याबीराम् निकलकर प्रापनी स्त्रियां घेटों थीर वालबच्चों समेत खपने श्रपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए ॥ २८ । तब मूचा ने कदा इस से तुम जान लोगो कि मै ने में सब काम प्रापन मन से नही यदेखा ही की थोर से किये। ३९। यदि उन मनुष्यां की मृत्यु और सब मनुष्यों की सी दे। और उन का दबस बीर सब भनुव्यों का या हा तब जाना कि मे

यहावा का मैजा नहीं हू॥ ३०। पर यदि यहावा श्रपनी श्रपूर्व्य शक्ति ग्रगट करे श्रीर पृथिघी श्रपना मुद्द पंचारकर उन की श्रीर उन का सब कुछ निराल ले थ्रीर वे जीते जो श्रधोलीक में जा पहें ता समक ला कि उन मनुष्या ने यद्दावा का तिरस्कार किया है॥ इ९। यह ये सब वाते जह ही चुका था कि उन लेशों के पांच तले की भूमि फट गई ॥ ३२। थ्रीर पृषिघी ने सुद्ध पसारकर उन की श्रीर उन के घरीं छीर कीरद के यहा के सब मनुष्या छीर उन की चारी चंपात की भी निगल लिया॥ ३३। व श्रीर जितने उन के यहां के घे का जीते ही खधा-लाका में जा पहें और पृष्यियी ने उन को ठांप लिया श्रीर वे मख्डली के बीच में से नाश दृए ॥ ३८। श्रीर जितने इसाएली उन की चारी श्रीर ये सा उन का चिल्लाना सुन यह कहते हुए भाग गये कि कहीं पृष्यिकी एम की भी न निराल ले ॥ ३५। तब यदीका को पास से थारा निकली थीर उन थठाई सा धूप चकानेहारीं की भस्म कर हाला॥

३६। तव यदावा ने मूसा से कहा, ३०। हायन याजक की पुत्र रलाजार से कह कि उन धूपदानीं की। आग में से उठा ले थार बाग की उधर कितरा दे क्योंकि वे पवित्र हैं।। इद। जिन्हों ने पाप करके श्रयने ही प्रायों की हानि किई है उन के ध्रपदानें के पत्तर पीटकर घेदी के मढने के। बनाये जाएं क्योंकि वे उन्हें यहावा के साम्दर्न से श्राये ती ये इस से वे प्रवित्र ठहरे है इस रीति वे इसारलिया के लिये चिन्दानी देा जाएंगे॥ ३९। से यलाकार् याजक ने उन पीतल की ध्रूपदानी की जिन में उन जले हुए मनुष्यों ने धूप चढाया था लेकर उन के पत्तर पीटकर येदी के महने के लिये बनवा दिये, 80 । कि इस्तारितयों को इस बात का स्मरख रहे कि को ई दूसरा जे। रायम को अंग कान दे। यदे। आ के साम्दर्ने ध्रूप अकाने की समीप न जार न दी, कि बह भी कीरह और उस की मण्डली के समामनाध दे। जार जैव कि यहावा ने मूसा के द्वारा उस को आक्षा दिई घी।

<sup>(</sup>१) जूस में यहाया सन्ति सिर्ज ।

: 1:

यह कदकर मूसा श्रीर हादन पर क्रुड कुडाने लगी कि यदीवा की प्रजा की तुम ने मार डाला है ॥ ४२ । थ्रीर जब मण्डली ,को लाग मुसा थ्रीर हाइन को विष्ढु एकट्टे हुए तब उन्हों ने मिलापवाले तब की स्रोर दृष्टि किई स्रीर देखा कि बादल ने उसे का लिया थीर यहावा का तेज दिखाई दे रहा है। 8३। तब मूसा थार दादन मिलापवासे तबू के साम्दने गये॥ ४८ । तब यदीवा ने मूसा से कहा, ४५ । तुम उस मगहली, को लागों को बीच से उठ जाखा कि मै उन्हें पल भर में भस्म कर डार्लू तब वे मुद्द की वल, गिरे ॥ १६ । थ्रीर मूसा ने चांचन से कहा ध्रूप-दान को ले उस में बेदों पर से आग रख उस पर ध्रूप दे मग्डली के पास फुरती से जाकर उस के लिये , प्रायोध्चित कर क्योंकि यहावा का काप भडका है<sup>1</sup> मरीफैलने लगी है॥ ४०। मूसा की खाचा की प्यानुसार हाइन ध्रूपदान लेकर, मगडलो के बीच मे दौडा गया छीर यह देखकर कि-लागी में मरी फैलने .स्राी है उस ने ध्रूप धरके लोगी के लिये प्रायश्चित र्गिक्या॥ 8८ । बह तो मरे थ्रीर जीते हुओं के बीच खडा,हुआ से। मरी धम गई ॥ १९ । श्रीर की कीरह को समा भागी देशकर मर गये थे उन्हें देश ह जी लोग इस मरी से मर गये से। चै।दह इजार सात से। थे॥ ५०। जब मरी चम गर्च तव दादन मिलापवाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लैं।ट गया।

(याजको बीर लेबीयो की नर्थादा ग्रीर कर्तव्यःकर्म)

ूर्व यहावी ने मूसा से कहा, दा । इसारिकारी से कारी करकी उन की पितरी की घरानी को श्रनुसार उन को सब प्रधानी को पास से एक एक कही ले ग्रार उन बारद क्रांड़ियों मे चे रक्त रक्त गर गक रक्त की मूल पुरुष का नाम लिख। इ। श्रीर लेबीयों की छड़ी पर दायन का नाम लिख क्यों कि इसाम्बियां के पितरी की घरानी की एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छक्षी होगी ॥ ४ । ख्रीर उन फिरियों की मिलापवाले संदू में साकीपत्र के स्नागी जहां में तुम लोगों से मिला करता हू रख दे॥ ५ । (१) पूज में यहावा के सम्मुख से कीम निकला है।

- ४९। दूसरे दिन इसार लियों की सारी मगडली , स्नीर जिस पुरुष की मे चुनूगा उस की कही कालियाएगी थीर इंसारली जी तुम पर कुडकुडाते दे वद कुड़-क्षुडाना में अपने पर से दूर कब्जा॥ ६। सा मुसा ने इंसार्गतिया से यह वात कही थे। र उन के सब प्रधानी ने अपने अपने लिये लपने अपने पितरा के घरानां के अनुसार एक एक कड़ी दिई से वारह कड़ी हुई सीर उन की कृडियां में चायन की भी कही थी॥ छ। उन र्छांडियों की मूसा ने साक्षीपन की तंत्र में यहाता की साम्हने रख दिया। द। दूसरे दिन मूसा सासीपत्र के तब में गया ता वया देखा कि हादन की छड़ी जा लेवी के घराने के लिये थो कलियाई अर्थात उस मे कालियां लगीं थै।र फूल भी फूले थै।र वादाम पक्री दै॥ ९। से। मूसा उन सर्व कृडियों की यदावा की साम्हने से निकाल सब,इसारसिया के पास ले गया थ्रीर उन्दाे ने खपनी श्रपनी कही पहिचानकर ले लिई॥ १०। फिर यद्येवा ने मूचा से कहा द्यादन की छड़ी की साचीपत्र के साम्दने फिर धर कि यह उन दंगदतीं के लिये चिन्हानी दीने की सक्खी रहे कि तू उन का कुडकुड़ाना मुक्त पर से दूर करके स्नागे क्रो रोका रखेन हो कि वे मर जाएं।। १९। यद्दीवा की इस्स प्राचा के प्रनुसार दी मूसा ने किया॥

१२। तब इसारलो मूसा से कहने लगे देख हमारा प्रांख निकल गया हम नाम हुए दम राख की सब नाश हुए ॥ १३। जी, कीई यहीवा के निवास के समीय जाता से मारा जाता है क्या हम सब मरके अन्त हो जाग्गो ॥

१८ फिर्र यद्योवा ने द्यादन से कि का भार तूर्ही खपने पुत्रा श्रीर खपने पिता,को घराने चमेत<sup>े</sup> उठाना थ्रीर अपने याजककर्म्म के थ्रधर्म्म का भार भी तू ही, श्रपने पुत्रों समेत उठाना॥ २। श्रीर लेखी का ग्रीत्र स्रर्थात् तेरे मूलपुरुष की गोत्रवाले जो सेरे भाई है उन को भी प्रयने साध समीप लेखा थीर वे तुभ से मिल जारं थीर तेरी सेवा टइल किया करें पर साची पत्र के तबू को साम्बने तू स्रोर तेरे पुत्र सामा करें॥ ३ । जी

11

तुमी सीपा गया है उस की खीर सारे तंब की भी वे रक्षा किया करें पर पविश्रस्थान के पार्श्वों के ग्रीर वेटी के समीप न आएं न दो कि वे खार तम लाग भी मर जायो। । ह। की वे तुभ से मिल जाएं बीर मिलापवाले तेव में की सारी सेवकाई की वस्तुओं की रता किया करें पर जी तेरे मुल जा न ही सा तम लोगो के समीप न धाने पाए ॥ धू। श्रीर पवित्र-स्थान और वेदी की रखवाली तुम ही किया करे। जिस से इसाएलियां पर फिर काप न सहके ॥ है। पर मै ने ग्राप तुम्हारे लेबीय भाइया की इसा-गोलयों के बीच से ले लिया है श्रीर वे मिलाप-घाले तंव की बेवा करने के लिये सुम की थीर यहावा की भी हिये गये है ॥ ७। पर वेदी की ग्रीर वीच-याले पर्दे के भीतर की याता की सेवकाई के लिये त श्रीर तेरे पत्र ग्रपने याजकपद की रचा करना से तुम धी सेवा किया करना क्योंकि में तुम्दे याजकपद की सेवकाई टान करता हूं यौर जो तेरे सुल का न है। सी यदि समीप ग्रार तो मार डाला जाए॥

द। फिर यहीवा ने छाइन से कहा सुन में ग्राप तुम की उठाई हुई भेटें सैंप देता हू वर्षात् इसा-रिलिया की पवित्र किई हुई वस्त्रं जितनी हों उन्हें में तेरा श्राभिषेकवाला माग जानकर तुमें श्रीर तेरे पुत्रों की सदाका इक करकें दे देता हू॥ १। जी परमपवित्र बस्तुरं स्नारा ने होन न किई कारेगी सा तेरी ठररे व्यर्थात् इरारानिया के चय चठावीं में से उन के सब यन्नवित सब पापवित स्रीर सब दोपवित जो वे मुभ को दें से। तेरे ग्रीर तेरे पुत्रों के लिये परम-पेवित्र उद्दरे ॥ १० । उन को परमपीवत्र वस्तु जानकर खाया करना उन की छर एक पुरुष खा सकता है वे तेरे लिये पवित्र है ॥ ११। फिर ये वस्तुरं भी तेरी ठंटरें खर्थात् जितनी भेंटे इसारली दिलाने के लिये दें उन को में तुभी श्रीर तेरे बेटे बेटियों की सदा का एक करके दें देता हू तेरे घराने में जितने शुह दें। से उन्हें या सकेंगे॥ १२। फिर इत्तम से इत्तम टटका तेल थ्रीर उत्तम से उत्तम नया दाखमधु श्रीर गोड़ अर्थात इन में की तो पहिली उपन वे यदावा को दें से मै सुक्त को देता हू॥ १३ । उन को देश

की सब प्रकार की पहिलो परिलो संपन्न की व यदीवा के लिये ले आएं सा तेरी ठटरें तेरे घराने में जितने शृद्ध हो से। उन्हें खा सकीं। १८। इसा-रिलियों में जो कुछ श्रर्पण किया जार बह भी तेरा ठहरे ॥ १५ । सब प्राकियों में से जितने खपनी खपनी मा के पहिला है 'हो जिन्हें लेगा यहाता के लिये चंढाए चारे मनुष्य के चारे पशु के पहिलोठे ही सा सब तेरे ठरूरे पर मनुष्यां श्रीर श्रमुद्ध प्रश्री के पहिलोठों की दाम लेकर क्रोड देना ॥ १६ । श्रीर जिन्दे कुड़ाना है। जब वे महीने भर के हैं। तब उन के लिये अपने ठइराये दुर माल के अनुसार आर्थात् पवित्रस्थान के बीस गेरा के शेकेल के लेखे से पांच शेकील लेकी उन्हें क्रीडना ॥ १०। पर गाय या भेडी वा वकरी के पहिलोठे के। न क्रोडना वे तो पवित्र है उन के लाह का बेदी पर क्रिड़क देना श्रीर उन की चरबी की एवा करके जलाना जिस से बहावा को लिये मुखदायक सुगन्ध दी॥ १८। परं उन का मांच तेरा ठटरे हिलाई हुई काती थार दहिनी जांच की नाई वह भी तेरा ठहरे॥ १९ । से पवित्र वस्तुश्रां को जितनी मेंटे इसारली यहावा को दें उन सभा की में तुमें थीर तेरे घेटे घेटियों की मदा का इक करके दे देता हू यह ता तरे और तरे यंश के लिये यहावा की सदा की लानवाली बाचा ठरुरी है॥ २०। फिर येहावा ने प्राप्त से कप्ता प्रसाणीलया के देश में तेरा कोई भाग न होगा थीर न उन के बीच तेरा कोई ग्रंश होगा उन के बीच तेरा भाग थीर तेरा अश मे ही हू॥

२१। फिर मिलापयाले त्यू की जा सेवा लेवीय करते हैं उस के बदले में उन को दसारितयों का सब दशमांश उन का निज भाग कर देतां हूं॥ २२। श्रीर स्नागे का इसारली मिलापवाले त्यू के सभीप न स्नार न हो कि उन को पाप लगे श्रीर वे मर जारं॥ २३। पर लेवीय मिलापवाले त्यू की सेवा वि.या करे श्रीर उन के स्नध्ममें का मार वे ही उठाया करे यह तुम्हारी पीठियों में सदा की विश्व ठटरे श्रीर इसारलियों के बीच उन का की विश्व ठटरे श्रीर इसारलियों के बीच उन का की विश्व निज भाग न हो॥ २४। ब्योक्ति इसारली जो

<sup>&#</sup>x27;(१) मूल में, के साम्हने।

में लेबीयों की निज भाग करके देता हू इस कारण में ने उन के विषय कहा है कि इस्रार्शनयों के वीच काई भाग उन का न मिले॥ 🚰 २५ । फिर यद्येत्वा ने मूसा से सहा, २६ । तू लेबीयों से कह कि जब जब तुम इसारिलयों के हाथ से वह दशमांश लेा सिसे यदीवा तुम की तुम्हारा निज भाग करके उन में, दिलाता है तव तब उस में से यहावा के लिये एक उठाई हुई मेट करके दशमांश का दशमांश देना ॥ २०। श्रीर तुम्हारी चठाई दुई मेंट तुम्हारे दित के लिये रेसी गिनो जाएगी जैसा खलिहान में का अनु वा रसकुंड में का टाखरस शिना जाता है। २८। इस रीति तुम भी प्रपने सब दशमांशों में से जा दसार्शलयां की ग्रोर से लेगो यद्दावा की एक चठाई-दुई भेट देना थीर यद्देशवा की यह चठाई दुई भेट-हादन याजक की दिया करना॥ २९। जितने दान तुम पायो उन में से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग ची पवित्र ठहरा है से उसे यहीवा के लिये उठाई दुई मेंट करके पूरी पूरी देना ॥ ३०। इस लिये त लेबीयों से कहा कि जब तुम उस में का उत्तम से चत्तम भाग चटाकर दे। तब यह तुम्हारे लिये खोल-दान में के अन थीर रसकुंड के रस के तुल्य शिना जाएगा ॥ ३९ । थ्रीर उड़ की तुम अपने घरानें। समेत सब स्थानीं में खा सकते हैं। क्योंकि मिलाप-वाले सब्ब्की जो सेवा तुम करोगे उस का यह व्यदला ठघरा है॥ ३२। ग्रीर जब तुम उस का उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दी तव उस की कारण तुम को याय न लगेगा पर इक्षारं हिया की पवित्र किई दुई वक्तुओं की अपवित्र न करना न दे। कि तुम मर जाखे। ॥

(सीय आदि की स्पर्शकाय अगुद्धता के निवारण का उपाय)

१८. पितृर यद्योवा ने मूसा श्रीर दाबन से कहा, २। व्यवस्था की जिस विधि की शाजा यदावा देता है सा यह है

दशमांश यहीया की उठाई हुई भेंट करके देंगे उसे | निर्देश कलार , ले बाखी जिस में की दें भी होय न क्षा और जिस पर ज़ूबा कभी न रखा गया के॥ ३। तब उसे एलानार् यानक की दे। श्रीर वह चरे कावनी -से बाहर से जाए थै।र कोई उस की वस को साम्बने वालि करे॥ ४। तव एलाजार् याजक थ्रपनी स्रंगुली से उस का कुछ लेाडू लेकर मिलाप-वाले तंबू के साम्बने की खार सात वार किडक दे॥ धातब कोई उस क्लार की खाल मांस लोह थीर गोवर समेत उस के ,साम्दने जलार ॥ ६। थीर याजक देवदार की लकडी थीर लाही रंग का कपड़ा लेकर उस प्राग में लिस में कलार जलती हा डाल दे॥ १। तब वह श्रपने वस्त्र धोर थीर स्नान करे इस के पीछे छावनो मे तो आए पर सांक लीं अशुद्ध रहे॥ ८। कीर जी मनुष्य उर्व को जलाए बह भी जल से ख्रपने बहुत धोर ख्रीर स्नान करे खार सांभ ला खशुद्ध रहे॥ ९। फिर कोई ग्रुह पुरुष उस क़िलोर की राख बटोरकर कावनी के, बादर फिसी शुद्ध स्थान में रस क्षेक्षे ग्रीर वह, राख दशरांतियां की मरहलो के लिये अशुद्धता से झुडानेशारे जल के लिये रक्की रहे यह तो पापवलि दोगी ॥ १० । श्रीर को मनुष्य कलीर की राख वटारे से अपने वस्त्र धेार ग्रीर सांम ला अभुद्ध रदे। श्रीर यद इसारतियों के लिये श्रीर उन के बीच रहनेहारे परदेशियों के लिये भी ,सदा की विधि ठहरे॥ १९। जो किसी मनुष्य की लीध कूए से। सात दिन लें। अशुद्ध रहे॥ १२। ऐसा मनुष्य तोसरे दिन उस जल से श्रापने की पाप कुड़ाकर पावन करे थार सातवे दिन शुद्ध ठहरे पर यदि वह तीसरे दिन श्रपने की पाप कुड़ाकर पावन न करे ती सातवें दिन भुद्ध न ठडरेगा॥ ९३। जी कीई किसी मनुष्य की लीध ष्ट्रकर अपने की पाप छुडाकर पावन न करें वह यद्दीवा के निवासस्थान का स्रशुष्ट करनेहारा ठहरेगा स्रीर वह प्राची इसारल् में से नाम किया जार अगुद्धता से छुडाने-हारा जल जो उस पर न हिल्डका गया इस कार्य वह क्षग्रुट्व ठहरेगा उस की क्षग्रुट्वता, उस में बनी रहेगी॥ 98। यदि कोई मनुष्य हेरे में मर जार तो व्यवस्था कि तूँ इसार्शनिया से कह कि मेरे पास एक लाल यह है कि जितने उस होरे में रहे वा उस मे

जारं से। सब सार्त दिन से। वशुद्ध रहे ॥ १५ । क्रीन विस्द्व रफ्टु हुए ॥ ह । बीर सेता यह करकर मूसा द्वर एक खुला दुखा पात्र किस पर कोई ऊजना लगा से भगड़ने लगे कि भला दोता कि दम उस समय न लगा है। में। चजुद्ध ठहरे।। १६। चीर जी फीर्ड मैदान में तलबार के मारे इर की बा अपनी मृत्य से मरे हुए की या मनुष्य की राष्ट्री की या किसी क्तवर की कृष में। सात दिन की श्रभृत ग्रहे ॥ १०। द्रशह मनुष्य के लिये जलाये ग्रुए पापयलि की राख में में फुरू लेकर पात्र में हालकर उस पर सेति का जल हाला हाए॥ १८। तय कीई मुद्र मनुष्य ज़फा से उर कर हैं बारफी क्षम की उस हैरे पर थीर जिसने पात्र थीर मनुष्य उस में हो उन पर क्रिडके फीर एड्डी के या मारे पुर के या प्रपनी मृत्यु से मरे हुए क्षे या क्षयर की कुनेदार पर किडके॥ १८। यह शुद्ध पुरुष सीसरे दिन छै।र मातवं दिन उस ष्रशुद्ध मनुष्य पर हिन्द्रके थ्रीर साप्तर्घ दिन वर उस की याय हुडाकर पायन करेतय यह अपने यस्त्रीकाधीकर भोग जल में स्तान करके मांभ की गृह ठघरे॥ २०। खार का कार्ष प्रशुष्ठ हाकर व्यपने का पाप कुढाकर पायन न कराए यह प्राकी की परिाया के परिवस्थान का ष्यमुद्ध करनेहारा ठएरेगा इस कारण मगडली के यीच से से नाग किया चाग प्रशुद्धता से हुंदाने-प्रारा जल जें। उम पर न क्रिएका ग्रधा इस से घए षशुद्ध ठएरेगा ॥ २९ । खीर यह उन के लिये घटा की विष्य उदरे। ना ष्रशुद्धता से खुडानेदारा जल किडके से। श्रपने यस्तों को धोग बीर जिस जन से श्रम-द्वता से कुडानेदारा जल कु लाग यह भी संक्ष लें। श्रशृह रहे॥ २२। श्रीर जा फुक चह श्रशृह मनुष्य कूण मा भी प्रशुद्ध ठदरे कीर जो प्राक्री उस यन्तु - फी कुण से। भी सांम भी प्रशुद्ध रहे।

(मृगा त्रीर लाहन का पाप चीर उस पाप का दगह)

२०. प्रांहले महीने में सारी दसारली मगहली के लेगा नाम जंगल में था गये थीर कादेश में रहने लगे .श्रीर घटां मरियम सर गर्च छीर घटीं उस फी मिट्टी दिने राष्ट्रे॥ २। यहा मगडली के लेगों के लिये पानीन मिला सा ये मुसाधीर दादन के

मर गये देशते जब इमारे भाई यदेखा के साम्दने मर गये॥ ८। और तुम यटावा की मगडली की इस जंगल में कों ले-प्राये हो कि इस प्रापने पणुषीं समेत यदां मर जाएं॥ ५। धीर तुम ने दम क्षा मिय से क्यों निकालकर इस धुरे स्थान में पहुं-चाया है यहां तो बीज वा ग्रंजीर वा दावलता वा व्यनार कुछ नदीं दै वरन पीने की कुछ पानी भी नहीं है। इ। तय मूसा और दादन मण्डली के मान्दने से मिलापवाले तंत्र के द्वार पर बाकर अपने सुंद की यस गिरे थीर यदाया का तेज उन की दिखाई दिया ॥ ०। तय यदीया ने मुसा से करा, द। लाठी की ले और तू अपने भाई दावन समेत मण्डली की एकट्टा करके उन के देखते उस कांग से घातें कर तब यद यपना जल देगी इस प्रकार से तु छांग में से सन के लिये जल निकालकर मगडली के लेगो। श्रीर उन के पशुश्री का पिला॥ ९ । यदावा की इस आज्ञा के अनुसार मुसा ने उस के साम्दने से लाठी की ले लिया ॥ १० । थीर मुसा थीर द्यादन ने मगडली की उस टारा की साम्दने एकट्टा किया तय मुसा ने उन से कहा है दंगहता सुना क्या एम की इस छांग में में तुम्हारे लिये जल निकालना देशा॥ १९। तय मुसा ने द्वाच उठाकर लाठी कांग पर दे। बार मारी धार वस में से बहुत पानी फूट निकला थीर मण्डली के लेगा श्रपने पशुर्क्षो समेत पोने सो ॥ १२। पर मूसा थार दास्न से यदे। वा ने कदा तुम ने जा मुक्त पर विश्वास नहीं किया थै।र मुभे इसारालियों की द्राष्ट्र में पवित्र नहीं ठरराया इस लिये सुम इस मगडली की उस देश में प्रह्वाने न पायोगो जिसे मैं ने उन्हें दिया है॥ १३। उस माते का नाम मरोद्या पहा क्यें कि इसार्गलिया ने प्रदाया से भागहा किया श्रीर घट उन के बोच पवित्र ठहराया गया ॥

> (मदीमियी का इस्राम्लिया की प्रापने पास होकर चलने से यरजना )

98 । फिर मूसा ने कादेश से प्देश के राजा के

पास दूत भेजे कि तेरा भाई इसारल् यें कहता है कि इस पर जी जी क्षेत्र पड़े हैं सी तु जानता द्वारा ॥ १५ । अर्थात् यद कि द्वमारे पुरुखा मिस्र मे गये थे थीर इस मिस में बहुत दिन रहें थीर मिसियी ने इमारे पुरुखाओं के राय थीर इमारे राय भी व्ररा वतीव किया ॥ १६ । पर जब इम ने यष्टीवा की दोहाई दिई तब उस ने इमारी सुनी श्रीर एक दूत की भेजकर इमें मिस से निकास से प्राया है में। प्रव इस कादेश नगर से दें जा तेरे विद्याने ही पर है ॥ ९० । से इमें अपने देश से होकर जाने दे इम किसी खेत वा दाख की बारी से दाकर न चर्लेगे थैं।र कुथों का पानी न पीरंगे सहक सङ्क हाकर चले जाएंगे थैंगर जब ली तेरे देश से बाहर न हा जाएं तब सी न दिहने न वारं मुहेगे॥ १८। पर खोिमियों ने उस के पास कदला भेजा कि त मेरे देश द्वाकर मत का नहीं तो मै तलवार लिये हुए तेरा साम्दना करने को निकलूंगा ॥ १९ । इसारलियों ने उस को पास फिर कछला भेजा इस सहक ही सहक चर्लेंगे खार यदि में खार मेरे प्रमु तेरा पानी पीरंती उस का दाम दूगा मुक्त की ग्रीर कुछ नहीं कोवल पांव पाव निकल जाने दे॥ २०। उस ने कड़ा तू खाने न पाएगा थीर एदोम् बड़ी सेना लेकर भूषवल से उस का साम्द्रना करने की निकल खाया। र्थ। येां एदोस् ने इस्राएल् को श्रपने देश के भीतर होकर जाने देने से नाह किया से। द्वरारल् **डस की छोर से मुद्द गया ॥** 

## (हारून की गृत्यु)

३२। तब इसार्शलयों की सारी मगडली कादेश से कूच करके होर् नाम पहाड के पास था गई ॥ २३। खीर रदोस् देश के सिवाने पर होर् पहाड में यहीवा ने मूसा थीर हाइन से कहा, २४। हाइन अपने लोगों में जा मिलेगा क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नाम सेति पर मेर्रा कहा कोडकर मुझ से बलवा किया इस कारण वह उस देश में जाने न पार्गा जिसे में ने इसार्गलयों की दिया है ॥ २५। से तू हाइन खीर एस के पुत्र रलाकार की होर् पहाड़ पर ले चंल ॥

स्है। ख्रीर दासन की वस्त्र उतारको उस को पुत्र रामा पार्टिना तय दासन वहीं मरको अपने से जो में जा मिलेगा ॥ २०। यदीवा की स्म खाना को खानुसार सूसा ने किया खार वे सारी मण्डली के देखते हीर पहाड पर चढ गये ॥ २६। तय सूसा ने दासन को वस्त्र उतारको उस को पुत्र ग्लाका है को पार्टिनाये खार हासन वहीं पहाड को चाटी पर मर गया तय सूसा खार एलाजार पहाड पर से उतार खाये ॥ २९। खार जय स्वापल् को सारी मण्डली ने देखा कि हासन का प्राया कूट गया है तय स्वापल् के स्थ घराने के लोग उस की लिये तीस दिन लो राते रहे ॥

## (क्रमानी राजा पर जय)

दिल्खन देश में रहता था यह सुनकर कि जिस मार्ग से वे भेदिये आये थे उसी मार्ग से अब इसाण्ली था रहे हैं इसाण्ल से लड़ा और उन में से कितनों को शंधुआ कर लिया॥ २। तब इसाण्ल ने यहोशा से यह कहकर मन्नत मानी कि यदि तू सबमुच उन लेगों को मेरे श्रश में कर दे तो में उन के नगरों को सत्यानाथ करंगा॥ ३। इसाण्ल को यह शात सुनकर यहोशा ने कनानियों को उन के श्रश में कर दिया से उन्हों ने उन के नगरों समेत उन को भी सत्यानाथ किया इस से उस स्थान का नाम होमां रक्खा गया॥

## (पीतल का यना हुआ सूर्य )

8। फिर उन्दों ने दीर् पदाह से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया इस लिये कि एदी म् देश से बाहर बाहर घूमकर जाएं। श्रीर लेगों का मन मार्ग के कारण बहुत अधीर ही गया ॥ ५। से वि परमे-ध्वर के विस्तृ बात करने लगे श्रीर मूसा से कहा तुम लेगा हम की मिस से जगल में मरने के लिये क्यों ले आये ही यहां न ती रोठी है श्रीर न पानी श्रीर हमारा ली इस निकामी रोठी से मिसलाता है ॥ ई। से यहोवा'ने उन लोगों मे तेज विप-

<sup>(</sup>१) प्रार्थात् सत्यानाश ।

वालें सांप भेजे जा उन का इंसने लगे थार बहुत से प्रवारती मर गये॥ १। तय लेगा मूचा के पास जाकर कप्टने लगे एम ने पाप किया है कि एम ने यद्दीचा के भीर तेरे विक्ट वार्त किई है यद्दीवा से प्रार्थना कर कि यह संपी की इस से दूर करे। तब मूसा ने उन को लिये प्रार्थना किई॥ दे। यहेग्या ने मूसा से कदा एक तेज विषयाले सांप की प्रतिगा धनवाकर खंभे पर लटका तब की सांप से हमा हुया उस की देख ले से जीता यचेगा ॥ ९। के। मुक्ता ने पीतल का एक सांप वनवाकार खंभे पर लटकाया तथ संप के देसे दूर जिस जिस ने उस पीतल के सांप की खीर निहारा से सी जीता बच गया ॥ १० । फिर इसार्गलया ने कृच करके खोबात् में देरे डाले॥ १९। कीर क्षेत्रित् से क्षुच करके श्रवारीस् नाम डी द्वां में डेरे डाले की प्रय की बोर माम्राघ् के साम्दने के जंगल में है ॥ १२ । वर्ता से कृष करके उग्हों ने जेरेद् नाम नाले से हैरे हाले॥ १६। घरा से फूच करके उन्हों ने फ़र्नीन् नदी जो जगल में बदती भार एमारियां के देश से निकली है उस की परली खोर डेरे खडे किये वयोकि खर्नेन् मोष्रा-वियों क्रीर एमेरियों के बीच दोकर माक्रावृदेश का स्थिमा उद्दरी है। १८। इस कारण यहीवा के स्माम नाम पुस्तक में यें लिखा है कि

मूपा में घाष्ट्रेय भार खर्नान् के नाले

१५। थीर उन माला की काल

ांजिस की ठाल श्रार् नाम वासस्थान की श्रीर है श्रीर जा माश्राय के सिधाने पर हैं।

१६ । फिर वहां से सूच करके वे घेर ला गये वहां वही कूमां है जिस के विषय यहावा ने मूसा से कहा या कि उन लोगों की एकट्टा 'कर और मैं उन्हें पानी हूंगा।

पा । उस समय इसाएस ने यह शीत गाया कि वे कूर उचल जा उस कूर के विषय गायो पा । जिस की दाकिमी ने खोदा जीर इसाएस के रहेमें ने

ष्रपने सेंटों श्रीर लाठियों से खोद तिया। १९ । फिर वे जंगल से मताना लों श्रीर मत्ताना से नहलीएल् लो श्रीर नहलीएल् से वामात् लों, २०। श्रीर वामात् से कूच करके उस तराई लों जा मायाव् के मैदान में है श्रीर पिस्गा के उस सिरे लों भो जो यशीमान् की श्रीर भुका है पहुंच गये।

(सीहान् भ्रीर भ्रीग् नाग राजार्थी का पराजय भ्रीर उन का देश इसाएलिया के वश में माना )

२१। तय इसारल् ने रमे।रियों के राजा सीहान् की पास दूतों से यद कादला भेजा कि, २२। इमे अपने देंग मे दीकर चलने दे दम मुड़कर किसी खेत वा दाख की बारी में तो न जाएंगे न किसी कुए का पानी पीएंग्रे श्रीर जब सा तेरे देश से बाहर न दो जारं तब ले। सड़क ही से चले जाएंगे॥ २३। ताभी सीदान् ने इसारल् का अपने देश से दोकर चलने न दिया वरन श्रपनी सारी येना को एकट्टा करके इसाएल् का साम्दना करने की जंगल में निकल खाया थीर यहस् की खाकर उन से सङ्गा । २८ । तव इसारसियों ने उस की तलवार से मार लिया थीर अर्नीन् से यव्याक् नदी ला जा श्रम्मोनियां का सिवाना था उस के देश के ष्यधिकारी हा गये। ष्रम्मोनिया का सिवाना तो दृढ़ था॥ २५। से इसारल् ने एमेरियों के सव नगरीं की ले लिया श्रीर उन में खर्थात् हेश्यीन् थीर उस को पालपास के नगरों में रहने लगे॥ २६। देश्घान् रमारियां के राजा सीरान् का नगर घा उस ने मात्राव की प्राले राजा से लड़की उस का सारा देश व्यनीन लों उस के दाय से कीन लिया था॥ २०। इस कारम गृढ़ बात के कदनेदारे करते है कि

देश्योन् में पायो चीदान् का नगर वसे थार हुट किया जार इट । क्योंकि देश्यान् से पाग प्रार्थात् सीदान् के नगर से ली निकली जिस से मोप्पाय् देश का श्रार् नगर ग्रीर जुनान् के कमें स्थानों के स्थामी मस्स दुर ॥

<sup>(</sup>१) मूल में जलते हुए। (२) मूल में उठवी है।

39 । **से इस्राएल् एमेर्गियों के देश में रहने** लगा ॥ इर। तब मूसा ने याजेर् नगर का भेद लेने की भेजा ग्रीर उन्हों ने उस के गांवों का ले लिया थीर बहा के एमोरिया की उस देश से निकाल दिया ॥ ३३ । तव वे मुहके वाशान के मार्ग से जाने लगे थ्रीर वाशान् के राजा ख्रीग् ने उन का साम्हना किया अर्थात् लंडने का अपनी सारी सेना समेत एद्रेई में निकल खाया॥ ३४। तव यदावा ने मूसा से कहा उस से मत हर ज्यों कि मे उस की सारी सेना श्रीर देश समेत तेरे हाथ मे कर देता हूं और जैसा तू ने एमोरियों के राजा देण्योन्यासी चीद्वान् से किया है वैसा ही उस से मी करना॥ **३५। सें। उन्हें। ने उसको ग्रीर उस के पुत्री ग्रीर सारी** प्रजा की यहां से मारा कि उस का काई भी यचा न रहा श्रीर वे उस के देश के श्रीधकारी है। गये॥ १। तव इसारालियों ने कूच करके यरीचे। के पास की यर्दन नदी के इस पार मोखाव् के खरावा में डेरे खंडे किये।

(बिलाम् का चरित्र)

२। खीर सिप्पेर् के पुत्र वालाक् ने देखा कि इखारल् ने स्मोरियों से ख्या ख्या किया है ॥ ३। सा मोश्राव् यह जानकर कि रकारली बहुत है उन लेगों से निपट हर गया वरन मोश्राव् इखारलियों के कारण स्मित व्याकुर्ल हुआ ॥ १। सा मोश्रावियों ने मिद्यानी पुर्रानियों से कहा श्रव वह दल हमारी चारों श्रोर के सब लेगों को रेसे चट कर जाएगा खैसे वैल खंत की हरी घास की चट कर जाता है खीर उस समय सिप्पेर् का पुत्र वालाक् मेग्राव् का राजा

,घा ॥ धू । श्रीर उस ने पतीर नगर की जी महानद को तीर घर बार् के पुत्र विलाम् के जातिभाइयों की भूमि मे है उसी मिलान् की पास दूत भेले जा यद कदकर उसे युला लाग कि भुन गक दल मिस से निकल स्नाया है ग्रीर मुझि उन से छंक्र गई है श्रीर प्रव वे मेरे साम्टने ठहरे है। ६। से। स्रा स्रोर इन लोगों की मेरे निमित्त साप दे क्योंकि वे मुक्त से खिछक बलवन्त दै वया जाने मुक्ते इतनी शक्ति दा कि दम उन की जीत सक्षे और मै उन्दे अपने देश से घरवस निकाल सक् यद तो में ने जान लिया है कि जिस की तू श्रामीर्वाद दे से। धन्य होता है श्रीर जिस की त साप दे वह सापित होता है॥ ७। से मोखायी थीर मिद्यानी पुर्रानये भावी कदने की दक्षिण लेकर चले थार विलाम् के पाच पहुंचकर वालाक् की वाते कद सुनाई ॥ ६। उस ने उन से करा श्राज रात की यहाँ ठिकी थीर जी बात बदीबा -मुक्त से करे उसी के श्रनुसार में तुम की उत्तर दूंगा से। माथाव् के दानिम विलाम् के यदां उद्दर गये। ९। तव परमेश्वर ने विलाम् के पास प्राकर पृक्वा कि तेरे यहां ये पुरुष कीन दे॥ १० । यिलास् ने परमेश्टर हे कहा हि प्योर् की पुत्र मोख्राव् की राजा वालाक् ने मेरे पास यह कहला भेजा है कि, १९। चुन की दल भिन्न से निकल ग्राया है इस से भूमि कप गई है सा स्नाकर मेरे लिये उन्हे कीस क्या जाने में उन से लहकर उन की घरवस निकाल सकू॥ १२। परमेञ्बर ने विलाम् से कदा तू इन के स्या मत जा उन लोगों की खाप मत दे क्योंकि ये खाशीय के भागी हो चुके है। ५३। भार की विलास ने उठकार व्यालाक् को धार्किमी से कहा स्रापने देश चले जास्रो स्प्रोकि यद्दीया मुभे तुम्हारे साथ जाने नदी देता ॥ १८। तव मायावी दाकिम चल दिये थ्रीर वालाक् के पास जाकर करा विलास् ने इमारे साध खानेको नाइ किया है॥ १५। इस घर वालाक् ने फिर ग्रीर छाक्रिम भेने जी पहिली से प्रतिष्ठित थीर ग्रिनती में भी प्राधिक थे।। १६। **उन्हों ने खिलाम् के पास खाकर क**द्या सिप्पे। एका पुत्र बालाक् यां कष्टता है कि मेरे पास-श्रामे से

किसी कारण नाद न कर ॥ १७ । क्योंकि मै निश्चय । तेरी बड़ी प्रतिद्वा कवंगा ग्रीर जे। कुछ तू मुक्त से कहे से हैं कि कार्या से बा बीर उन लेगी की मेरे निमित्त कोस ॥ १८ । विलाम् ने वालाक् को कर्माचारिया का उत्तर दिया कि चारी बालाक , श्रपने घर की सेने चांदी से भरके मुक्ते दे दे ती भी मै अपने परमेश्वर यदीवा के कहे से कुरू घट वठ न कर सक्ता। १९। से अब तुम से ग्रा आस रात का यदा टिको रहा थीर मे जान लू कि यदावा मुभ से थ्रीर वया किया । १०। रात मे परमेश्वर ने विलाम् के पास श्वाकर कहा वे पुरुष ने। तुके युनाने श्राये है से उठकर उन के सम जा पर जी घात मे तुम से कट्टगा उसी के अनुसार करना ॥ २०। तव विलाम् भारे को उठ ग्रपनी गदरी पर काठी वाधकर माष्राची हाकिमा को स्रा चला॥ ३३। उस की चलने से परमेश्वर का काप भडक उठा ग्रीर यदावा कादूत उस का विरोध करने के। मार्ग में खडा हुआ। यह अपनी गदही पर चढ़ा हुआ जा रहा या थीर उस के संग उस के दी सेवक थे।। २३। श्रीर ग्रदद्दी की यदीवा का दूत घाष में नगी तल-वार लिये हुए मार्ग में खडा देख पड़ा तब गददी मार्ग से इटकर खेत से गई सा विलाम ने गदधी को मारा कि वह मार्ग पर फिर चले ॥ २४ । तव यदे। या का दूत दाख की यारियों के बीच की गली में जिस की दोनों खेार घारी की भीत थी खडा हुया ॥ २५ । यदावा के दूत की देखकर गदही भीत से ऐसी सट गई कि विलाम का पाव भीत से दय गया सा उस ने उस की फिर मारा॥ २६। तव यदे। या का दूत ग्रागे वडकर एक सकेत स्थान पर खढा दुष्रा खटां न ता दिवनी खोर घटने की जगह थो थीर न याई ॥ २०। वहां यदीवा के दूत की देखकर गददी विलास की लिये ही बैठ,गई इस से विलाम् का कीप भड़क उठा थ्रीर उस ने गदही की लाठी मारी ॥ २८। तब यदीवा ने गदर्श का मुह खोल दिया थीर यह विलाम से कहने लगी। में ने तेरा क्या किया है कि तूने मुक्ते तोन छार किया थीर बिलास थीर उस के साथ के दाकिमी

तू ने मुक्त से नटखटी किई से। प्यदि मेरे हाथ मे तलवार द्वाती तो मै तुभे स्त्रभी मार डालता ॥ ३०। गदही ने विलास से जहा क्या मै तेरी वही गदही नदी जिस पर तू जन्म से खाज ली चक्ता खाया है क्या में तुभ से, कभी ऐसा करती थी वह बोला नही ॥ ३१। तब यद्दीवा ने विलाम् की खार्ख खोलीं थ्रीर उस की यद्दावा का दूत दाथ में नगी तलवार ोिलये हुए सार्ग से खडा देख पडा तव वह भुक गया ग्रीर मुंच के वस गिरके दग्रहवत किई॥ ३२। यदे। या के दूत ने उस से कदा तूने अपनी गदही को तीन बार को मारा सुन तेरा विरोध करने की में ची खाया हू इस लिये कि तू मेरे साम्हने उलटी चाल चलता है ॥ ३३। श्रीर यह गदही सुभे देखकर मेरे साम्दने से तीन बार घट गर्ह जा वह मेरे साम्दने से घट न जाती ती नि संदेह मे अब ली तुभे ती मार डालता पर उस की जीती होड देता। ड ३४। तब बिलास् ने यदेावा,के दूत से कदा मैं ने पाप किया है में जानता न था कि तू मेरा म्रास्टना करने की मार्ग मे खडा है से पदि श्रव तुभे द्वरा सगता दे। तो, मै सै।ट जाकगा॥ ३५। यद्याया केंद्रत ने विलाम् से कदा दन पुरुपा के संग जा ताभी फोवल वही वात कहना जा में तुम से कडूगा से। विस्तास वासाक के दाकिमां के स्रा चला ॥ ३६ । यह सुनकर कि विलाम् प्रा गया वालाक उस की श्रगुवानी करने की मीश्राव के उस नगर सें। जो उस देश के अर्नीन्यासे सिवाने पर है गया ॥ ३०। घालाक् ने विलाम् से कहा स्या में ने तुभी यद्य से क्षुंला न भेजा था फिर तू क्यों मेरे पास न श्राया था क्या में सचमुच सेरी प्रतिष्ठा नहीं कर सकता ॥ ३८ । विकास ने बालाक् से कहा देख मे तेरे पास आया दूपर अब बबा मुक्ते आहर भी कहने की प्रक्ति है जी बात परमेक्टर मुभे सिखारगा यही यात में कहूगा ॥ ३९ । तब - विसास वासास् की संग सग चला थीर वे किर्यष्ट्रसात् तक आये॥ 80 । खीर बालाक् ने बैल खीर भेड़ वकरिया की विस मारा ॥ २९ । विलास् ने राददों से कहा यह कि के पास भेजा ॥ ४९ । विद्वान की वालाक विलास्

को बाल् के कचे स्थानी पर चढा ले गया थीर घटा से उस की सब इसारली लीग देख पड़े ॥ १९। तब बालाक् ने विलाम् से कदा तू ने मुक्त से १। तब बिलाम् ने बालाक् से कदा यदा ज्या किया है में ने ती तुक्षे अपने शबुखों के कीसने पर मेरे लिये सात विदियां वनवा श्रीर इसी स्थान की घुलवाया था पर तू ने उन्दे आशोप की आशीप पर सात बक्ट है थे।र सात मेठे तैयार कर ॥ २। तय वालाक् ने विलास् के कदने के ग्रनुसार किया ग्रीर सिखाए ध्या मुक्ते सावधानी से उसी की वालना न वालाक श्रीर विलाम् ने मिलकर एक एक वेदी पर एक एक बक्टा थीर एक एक मेठा चठाया॥ ३। फिर विलाम् ने बालाक् से कहा तू अपने दीमबलि के पास खड़ा रह श्रीर में कार्जगा क्या जानिये यदीवा सुभ से भेट करने की ग्राए ग्रीर जी जुळ वह मुने दिखाए से। मैं तुम की वतालगा से। वह रक्ष मुख्डे प्रहाड़ पर गया ॥ ४ । खीर परमेज्वर विलास से मिला थीर विलाय ने उस से कहा में ने सात वेदियां तैयार किई ग्रीर एक एक वेदी पर रक एक बक्डा खीर एक एक मेठा चढ़ाया है ॥ ५,। यदेश्या ने विलाम् को एक वात विखाकर कहा व्यालाक् के पास लीडकर यें। कदना ॥ ६ । से। वह उस को पास लाट गया भार वह सारे मालाबी दािकमीं समेत अपने शामकाल के पास खडा था। । तब विलास् अपनी गूढ़ वात चठाकर कचने लगा ि बालाक् ने मुक्ते श्रराम् से श्रर्थात् माश्राव् के राजा ने मुभी पूरव की पहाड़े। से घुलवा मेजा । था मेरे लिये याकूव की साप दे ं स्ना इसारल् की धमकी दे॥ द। पर जिन्हे ईश्वर ने नहीं कीसा उन्हें मे कींचे के। पूं ं श्रीर जिन्हे यहावा ने धमकी नहीं दिर्श्व उन्दे मै धमकी कैसे दूं॥ ं । चटाना की चोटी पर से व मुक्ते देख पहले हैं। पद्दादिया पर से मैं चन की देखता हू

वह रेसी जाति है जा श्रकेली बसी रहेगी"

श्रीर श्रन्यंस्वातियां से थाला जिली जाएगी ।।

मेरी मृत्यु धार्मियों की श्वी

' ९० । याकूब के धूलि के किनके कीन गिन सके

वा इंदाएल की चैरवाई की शिनती कीन ले उके

श्रीर मेरा श्रन्त उन्हों का सा हो। दिई है॥ १२। उस में कहा जी वात यहावा मुक्ते चाहिये॥ १३। वालाक् ने उस से कहा मेरे सग दूसरे स्थान पर चल जहां से व तुमें देख पड़ेंगे तू उन सभा का ता नहीं केवल वाहरवाली का देखे चक्रेगा यदा से उन्दें मेरे लिए की सना॥ १४। से यह उस की सोपीम् नाम मैदान में पिस्सा के सिरे पर ले गया थ्रीर वहां सात वेदिया वनवाकर रक एक पर एक एक यकहा थीर एक एक मेठा चकाया॥ १५। तव विसाम् ने वालाक् से कदा ष्रपने द्वामवालि के पास पदीं खड़ा रह थार में उधर जाकर परे। वा से भेंट कर्ष ॥ १६। खीर परे। वा विलाम् से भेट कर इस की एक वात सियाकर कदा कि वालाकु के पास लैाटकर या कदना॥ १०। से। घट उस के पास गया और मायाधी दाकिमों समेत वालाक् श्रपने द्यामयलि के पास यहा या श्रीर वालाक् ने पूछा कि यहावा ने बया कहा है ॥ १८ । बिलाम् श्रपनो गूळ वात चठाकर कदने सगा चे यालाक् मन लगाकर सुन दे विष्योर् के पुत्र मेरी घात पर कान लगा॥ १९। ईश्वर ते। मनुष्य नही है कि कुठ बाले श्रीर न वह प्रादमां है कि पहलाए वया वद करकर न करे वया वह वचन वेकर पूरा न करे॥ २०। देख आशीर्धाव ही देने की मै ने आजा पाई वरन वह सामीप दे चुका है सीर में उसे नहीं े पलट सकता ॥ २९ । उस ने याकूवं मे खनर्थ नहीं पाया

थ्रीर न इसायल् में श्रन्याय देखा है

इस का परमेश्वर प्रदेशवा इस की संग्रा है

िं थीर उस में राजा की सी ललकार द्वाती है।

<sup>(</sup>१) मूस में, उठकर।

२२। उस की मिस में से ईश्वर ही मिकाले लिये याता है वह तो बनेले बेल का सा बल रखता है ॥ २३। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता श्रीर न इसारल पर भावी कहना समय पर तो याकूब श्रीर इसारल के विषय यह कहा सारगा कि ईश्वर ने क्या ही काम किया है ॥ २४। सुन वह दल सिंहिनी की नाई उठेगा श्रीर सिह की नाई खड़ा होगा वह सब लों यहर का न खार श्रीर मारे हुओं के लोह की न पीर तब लों फिर न लेटेगा ॥

२५। तव वालाक् ने विलाम् से कदा उन की न तो कोसना थार न याशीय देना॥ २६। विलास ने वालाक से कटा क्या में ने तुम से यह वात न कटी थी कि की कुछ पदीवा मुक्त से कहे वही मुक्ते करना पड़ेगा ॥ २०। घालाक् ने विलास् से कदा चल में तुभा को एक और स्थान पर लेचलता पूक्या जानिये कि परमेश्वर की इच्छा हा कि तू वदां से उन्दें मेरे लिये कोसे॥ २८। से वालाक बिलाम् का पार्के सिरे पर ले गया जा यशीमान् देश की योर मुका है॥ २९। योर विलास ने वालाक से कहा यहां पर सेरे लिये सात बीदियां बनवा श्रीर यदां सात बक्दे श्रीर सात मेहे तैयार कर ॥ ३०। विलाम् के कष्टे के अनुसार करके वालाक् ने एक एक घेदी पर एक एक घड़का थीर एक एक मेठा रहे चढाया॥ १। यह देखकर कि यहावा इसारल् को स्नाशीय ही दिसाना चाहता है विसास् पहिले की नाई प्रकुन देखने की न गया पर प्रपना मुद्द जंगल की छोर किया॥ २। जब विलास ने षार्खे चठाई तब इसारिलया की ग्रीत्र ग्रीत्र करके टिको हुए देखा थ्रीर परमेश्वर का ख्रात्मा उस पर . चतरा॥ ३। तद्य यद श्रपनी ग्रुट घात चटाकर कदने लगा कि

वार् के पुत्र विलाम् की यद वासी वै

, जिस पुरुष की आंखें मून्दी; घीं, उसी की यह वाणी है॥ १। ईव्यर के अचनी का सुननेहारा जी गिरके ख़ुली हुई श्रांकी से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है उसी की यह वासी है कि ५। दे याकुख सेरे होरे थीर हे इसारल तेरे निवासस्थान वया ही मन-भाषने हैं॥ ६। वे ते। नालें। की नाईं। थै।र नदी के तीर पर की वारियों के समान फैले हुए हैं जैसे कि यदीवा के लगाये दुर स्नगर के वृक्ष थ्रीर जल के निकट के देवदाक ॥ उस के डोलें से खल उमग्डा करेगा थै।र उस का बीज बहुतेरे जलभरे सेता में पड़ेगा थ्रीर उस का राजा खगाग् से महान होगा धीर उस का राज्य बळता जाएगा ॥ द । उस की मिस में से ईश्वर ही निकाले लिये श्राता है यह ते। धनैले बैल का सा बल रखता है जाति जाति के लेगा जी उस के देशही हैं उन को बद्द खा जाएगा . थीर उन की दक्षियों का ट्कड़े ट्कड़े करेगा थै।र खपने तीरी से उन का बेधेगा। ९। यद दबका यह सिंह वा सिंहिनी की नाई लेट गया है चस क्षेत्र कीन क्रेडे - 🧸 ना कोई तुमें बाशीर्याद दे सा साशीस पार थ्रीर जो कोई तुभे खाप दे से शापित हो ९०। तव बालाक् का कीप विलाम् पर भष्टक उठा थीर उस ने दाय पर दाय पटककर विलाम् से कहा मै ने तुम्ने ग्रापने प्रशुष्या के की सने की खुलद्याया पर तू ने तीन बार उर्न्ह साशीर्धाद ही साशीर्वाद दिया है।। १९। से। खब खपने स्थान पर भाग जा मै ने कहा ते। था तेरी बडी प्रतिष्ठा कदंगा पर खब

यहावा ने तुभे प्रतिष्ठा पाने से राक रक्खा है।

पर। विलास ने बालाक् से कहा जो दूत तू ने मेरे पास भेजें घे क्या में ने उन से भी न कहा था कि, १३। चाहे वालाक् श्रपने घर का सोने चादी से भरके मुक्ते दे तीभी में यहावा की खाद्वा ताड़कर व्यपने सन से न तो भला कर सकता हून झुरा जे। यद्दीवा कादे वही मैं कहूगा॥ १४। सी प्राच सन मै व्यपने लेगों के पास जाता ते। हू पर पहिले में तुओ चिता देता हूँ कि अन्त के दिनी में वे लेगा तेरी प्रजा से क्या क्या करेगे ॥ १५ । फिर वह अपनी ग्रंड वात उठाकर कहने लगा कि " वार्के पुत्र विलाम् की यह वागी है जिस पुरुष की खांखें मून्दा थीं उसी की यह

> धार्या हैं। १६। देशवर के व्यवनों का सुननेहारा बीर परमप्रधान के ज्ञान का जाननेहारा। को गिरके खुली हुई ग्रांखें से सर्वेशिक्तमान का दर्शन पाता है उसी की यह वाग्री है कि १७। मैं चस की देख़ेंगा ता सही पर प्रभी नहीं में उस की निहास्ता ती सही पर समीप

> हों के नहीं याकूछ में से एक तारा सदय देशा ग्रीर इसारल् में से एक दराइ उठेगा को मायाय की अलंगा की चूर कर देगा। थीर यव दंगैतीं की गिरा देगा। १८। तव पदीस् श्रीर सेईर् भी की उस के शतु हैं से। उस के वश में पहेंगे थै।र तव लें इसारल् वीरता दिखाता जाएगा। १८। खीर याकूव में से एक प्रभुता करेगा थैं।र नगर में से बचे हुआं की भी नाथ करेगा॥ २०। फिर उस ने समालेक् पर दृष्टि करके स्रपनो

गूर्क वात चठाकर कहा श्रमालेक् श्रन्यजातियों मे श्रेष्ट्र ते। घा पर उस का क्रमा विनाश ही होगा॥ गूढ वात चठाका कहा तेरा निवासस्थान ग्रांत दृढ तो है 🕛

थीर तेरा बसेरा कांग्र में ता है। २२। साभो केन उजह जाएगा क्रीर व्यन्त में व्यक्तूर तुमी वंधुवाई में से जाएगा। २३। फिर उस ने श्रापनी गूट यात उठाकर करा द्वाय जब ईप्रवर यह करेगा तब कीन जीता यचेगा। २४। घरन कितियों के पास से जहाजवाले श्राकर श्राष्ट्रीर की श्रीर खेर की भी दुख देंगे श्रीर ग्रन्त में उस का भी विनाश ही जाएगा। २५। तव विलास चल दिया श्रीर खपने स्वान पर लैंडि गया खैार खालाक् ने भी श्रपना मार्ग लिया ॥

(इखाएलिया का वेत्रयागनन ग्रीर उस का दरह)

२५. इसायली शिसीम् में रहते थे बीर कियों के सम कुकर्म करने लगे ॥ २ । स्थार जय उन स्त्रियों ने उन लोगों का अपने देवतायों के यहां मे नेवता दिया तब वे लेगा खाकर उन के देवताओं की दग्रहवत करने लगे॥ ३। से इसाग्ल् पार्के बाल् देवता के संग मिल गया तव यहावा का कीप इस्राप्स् पर भड़का॥ ४। श्रीर यहावा ने मूसा से कहां प्रजा के सब प्रधानों की पकड़कर यहाया के लिये धूप में लटका दें जिस से मेरा भड़का हुआ की प इंबारल् पर से दूर है। जार ॥ ५। से मूसा ने इवारली न्यायियों से कहा तुम्हारे जे। जो प्रधीन लेगा पार् के बाल् के सम मिल गये हैं उन्दे घात करे। ॥

ई। श्रीर देखेा एक इश्वारली पुरुष मूसा श्रीर मिलापवाले तबू की द्वार की आगी राते हुए इसारलियाँ की चारी मण्डली के देखते एक मिद्यानी स्त्री की ष्रपने साइयों के पांच ले ष्राया है॥ छ। इसे देखिकर रलाखार् का पुत्र पोनहां स् की छाइन याजक का पाता था उस ने मगडली में से उठ हाथ में व्यक्ती लिई, दा श्रीय उस इसारली पुरुष के हैरे मे जाने पर वह भी गया थीर उस पुरुष थीर उस २१। फिर उस ने केनिया पर दृष्टि करके अपनी स्त्री दोनों के पेट में वर्की बेध दिई इस पर इसा-रिलिया में की मरी फैल गई थी सा धम गई॥ ९। थीर मरी से चौखीस इजार मनुष्य मर गये थे ॥

९०। तत्र यहाया ने मूसा से कहा, ११। दासन याजक की पाता रखाबार का पुत्र पीनदास जिसे प्रवार्शलयों के बीच मेरी सी सलन चठी उस ने मेरी खलजलाइट का उन यर से यहां तक दूर किया है कि में ने जलकर उन का ग्रन्त नहीं कर डोला॥ १२। इस लिये कट कि मे उस से शांति की याचा बांधता हु, १३। खैर बद वस के लिये थीर उस की पीहें उस की यंश के लिये सदा के थाजकपद की वाचा हाती व्योकि उर्वे अपने परमेश्टर के लिये सलन उठी थार उस ने इसाएलियों के लिये प्रायश्चित्र किया॥ १४। सा इसाग्सी पुरुष मिद्यानी स्त्री के मग मारा गया उस का नाम जिसी या धर सालू का पुत्र थ्रीर शिमीनियों में से अपने पितरी के घराने का प्रधान था॥ १५। धार जी मिद्यानी स्त्री मारी गई उस का नाम क्षेत्वा या यह सूर् की बेटी भी का मिद्यानी पितरीं के एक घराने के लेगों का प्रधान या ॥

१६। फिर यहाथा ने मूसा से कहा, १०। मिट्यानियों की सताना थीर उन्हें मारना॥ १८। कोंकि पेर् के विषय थीर कींक्यों के विषय ये तुम की कल करके सताते हैं। कींक्यों की एक मिट्यानी प्रधान की येटी थीर निद्यानित की जाति-यहिन थी थीर मरी के दिन में पेर् के मामले में मारी गई॥ •

(इस्राण्सिया की गिनती दूसरी बार सिये जाने का येथेंग)

दे पिर यहाया ने मूसा थीर एला-जार् नाम एायन पालक के पुत्र मे कहा, २। इसार्गलियों की सारी मण्डलों में जितने थीस घरस के वा उस से खाधिक जावस्था की दीने से प्रसार्गलियों के थीस गुष्ठ करने के येत्रय है उन के पितरीं के घरानों के जानुसार उन सभी की जिनती करों ॥ ३। से मूसा शीर एलाजार् पालक ने यरीका के पास पहन नदी के तीर पर

माम्राव् के व्यावा में उन से समभाके कहा, है। वीस व्यस के प्यार उस से प्यधिक श्रवस्था के लोगों की विकती का। जैसे कि यदावा ने मूसा छै।र इसार्लियों की मिस्र देश से निकल श्राने के समय श्रासा हिई श्री॥

**। उद्येन् जो इसारल् को खेठा था उस को ये** पुत्र घे प्रार्थात् इनेव्ह जिस से इनिक्यिं का सुल पल्ला जिस से पल्ला को का कुल, ६। देखेन जिस से देखें। निया का कुल खार कर्मी जिस से कर्मीयां का क्रुल चला। छ। क्वेन्याले क्रुल ये दी घे थे। इन में से जो गिने गये से। तैंतालीस दलार सात मा तीस पुरुष ठप्टरे॥ ८। ग्रीर पह्नू का पुत्र रलीखाव् घा ॥ १। खीर रलीखाव् के पुत्र नमूरल् दातान् थीर अधीराम् घे घे वे ही दातान् थीर ष्ययोराम् हैं ज़ा संभासद घे बीर जिस समय कीरह की मगडली पद्दाद्या से कराडी उस समय उस मंहली में मिलकर वे भी मूखा और घायन से सगड़े॥ ९०। थ्रीर जब उन खढ़ाई सा मनुष्या के खारा में भरम दें। जाने से वद महली मिट गई रसी समय पृष्टिंबी ने मुद्द खोलकर कीरद् समेत इन की भी निगल लिया से वे एक हृष्टान्त ठईर गये॥ १९। यर कीरद के पुत्र तो न मरे थे॥

१२। शिमोन् के पुत्र जिन से उन के कुल निकले से। ये श्रे प्रार्थात् नमूर्गल् जिस से नमूर्गलियों का कुल यामीन् जिस से यामीनियों का कुल याकीन् जिस से याकीनियों का कुल, १३। जेरद् जिस से तेरिहियों का कुल ग्रीर शाकल् जिस से शाकियों का कुल गला।। १४। शिमोन्वाले कुल ये ही थे इन में से याईस एकार दे। सी निने गरें।।

१५। गाद् के पुत्र जिन से उन के कुल निकले सा ये ये यार्थात् स्पान् जिस से स्पोनियों का कुल सामी जिस से सामायिं का कुल मूनी जिस से मूनीयों का कुल, १६। खोल्नी जिस से खोल्नीयों का कुल गरो जिस से गरीयों का कुल, १०। यारेष् जिस से प्ररोदियों का कुल खीर खरेली जिस से प्ररोतियों का कुल खीर खरेली जिस से

<sup>(</sup>१) मूल में में उसे ग्रपनी शातियाली थाचा देता हू।

कुल ये ही चे इन में से साढ़े चालीस एकार पुरुष मिने मये॥

३३। इस्लाकार् की पुत्र जिन से उन की कुल निकले से ये थे थर्थात् तीला जिस से तीलियों का कुल पुट्टा जिस से पुट्टियों का कुल, २४। याशूय जिस से याशूवियों का कुल थीर शिसीन् जिस से शिमोनियों का कुल पता ॥ २५। इस्लाकारियों के कुल ये ही थे इन में से दौंसठ इजार तीन सा पुष्प गिने गये॥

र्दं। ज्यूलून् के पुत्र जिन् से उन के कुल निकले से। ये श्रे श्रिशत् सेरेद् जिस से सेरेदिया का कुल एलान् जिस से एलानियों का कुल श्रीर यद्लेल् जिस से यद्लेलियों का कुल चला ॥ २०। ज्यूलूनियों के कुल ये ही श्रे इन में से साठे साठ इजार पुंच्य मिने गये॥

रू । यूएफ की पुत्र जिन से उन की कुल निकले से मनश्रों थीर एप्रेस् थे ॥ २९ । मनश्रों की पुत्र ये थे अर्थात् मोकीर् जिस से माकीरिया का कुल चला थीर माकीर् से गिलाद् भी जन्मा थीर गिलाद् से गिलादियों का कुल चला॥ ३० । गिलाद् के तो पुत्र ये थे अर्थात् ईएसेर् जिस से ईएसेरियों का कुल देलेक् जिस से देलेकियों का कुल, ३९ । असीरल् जिस से असीरिलयों का कुल श्रेसम् जिस से श्रेकीमिया का कुल, ३२ । श्रमीदा जिस से श्रमीदिया का कुल थीर देपेर् जिस से श्रियेरिया का कुल चला॥ ३३ । सीर देपेर् की पुत्र सलोफाद् की बेटे नृहीं कोवल वेटियां हुई इन वेटियों की नाम महला ने। श्रा होगला

मिरका ग्रीर तिर्धा है। ३८। मनक्ष्येवाले खुल ये ही थे ग्रीर इन में से जी जिने गये से वावन हजार सात सा पुरुष ठहरे॥

३५। एप्रेम् के पुत्र जिन से उन के कुल निकले से।
ये थे खर्चात् यूतेलह जिस से यूतेलिहियों का कुल
वेकेर् जिस से वेकेरिया का कुल खार तहन जिस
से तहनिया का कुल बला॥ ३६। खार यूतेलह की
यह पुत्र हुआ अर्थात् स्रान् जिस से स्रानिया का
कुल बला॥ ३०। एप्रेमियों के कुल ये ही ये इन मे
से साठे बत्तीस हजार पुष्प गिन गये। अपने कुलों
के अनुसार यूक्ष के बंध के लेगा ये ही थे॥

इद । विन्यामीन् के पुत्र जिन से उन के कुल निक्सले से। ये घे प्रार्थात् वेला जिस से वेलिया का कुल प्रार्थित् जिस से प्रार्थित का कुल से। प्रार्थित का कुल प्रार्थित के प्रार्थित का कुल प्रार्थित के पुत्र प्रार्थित का कुल पता ॥ ४० । प्रार्थित का कुल पता ॥ ४० । प्रार्थित का कुल प्रार्थित का कुल प्रार्थित का कुल पता ॥ ४५ । प्राप्त कुलों के प्रमुख्य कि प्रार्थित का कुलों के प्रमुख्य के प्रित्त का कुल पता ॥ ४५ । प्राप्त कुलों के प्रमुख्य के प्रार्थित का कुलों के प्रमुख्य के प्रित्त की प्रार्थित का कुलों के प्रमुख्य के प्रार्थित का कुलों के प्रमुख्य के प्रार्थित का कि प्रार

४२। दान् के पुत्र विस से उन का कुल निक्तला ये घे व्यर्थात् भूदाम् जिस से भूदासिया का कुल चला दान्वाला कुल यदी था॥ ४३। भूदामियों में से की गिने गये उन के कुल में वैस्ट इकार चार सै। एस्प ठद्दरे॥

88 । श्राभ्यं के पुत्र जिन से उन के कुल निकले से। ये थे अर्थात् थिम्ना जिस से थिमिन्यो का कुल थिश्री जिस से थिशीया का कुल ग्रीर घरीथ्रा जिस से घरीस्यों की कुल बता ॥ १९३ । फिर घरीथ्रा की ये पुत्र हुए अर्थात् देवेर् जिस से देवेरियों का कुल थीर मल्कीग्ल् जिस से मल्कीग्लिया का कुल बता ॥ १६६ । खीर आभेर् की वेटी का नाम सेरह् है ॥ १९० । आभेरिया के कुल ये ही थे इन में से तिर्थन हजार चार सा पुरुष गिने गये ॥

8 मार्ना की पुत्र जिन ये उन की कुल निकले

साये घे प्रार्थात् यद्मेल् जिस से यद्वेलियों का। क्षुल गूनी जिस से गूनीयों का क्षुल, ४९ । येसेर् जिस से येसेरिया का कुल थीर जिल्लेम् जिस से जिल्लीमयों का कुल बला। ५०। अपने कुलां के व्यनुसार नप्ताली के अनुल ये दी घे पीर इन में से ली गिने गये सा पैतालीस इजार चार से। पुरुष ॥

**५९। सय इहारलिया में से जी जिने जाये घो** का ये ही चे वर्षात् कः लाख रक हजार सात का तीस पुरुष ठहरे ॥

प्रशासित यद्यावा ने मूसा से करा, ५३। **इन्दों** के योच इन की ग्रिनतों के अनुसार देश वटकर इन का भाग दे। जार ॥ ५४ । व्यर्थास् व्यधिकवाले। का प्रधिक भाग प्रीर कमवाला की कम भाग देना रका एक गोत्र की उस का भाग उस के गिने दुर लागी के श्रनुसार दिया जाए॥ ५५। ताभी देश विट्री डालप्रर घांटा जार रवाण्लियों के पितरी के रक रक गोत्र का नाम वैसे वैसे निकले वैसे जैने वे खपना यापना भाग पाएं॥ ५६। चारे बहता का मारा है। चादे घोड़ों का ही जो जो भारा बंट जाएं से। चिट्ठी डालकर बांटे काएं।।

५०। फिर लेटीयों में से जा अपने कुलों के अनुसार गिने गये मा ये दें अर्थात् ग्रेशीनियों से निकला हुआ गोर्थे।नियां का कुल कदात् से निकला दुष्पा कदातिये। का भूल भार मरारी से निकला छुत्रा मरारीयों का कुल ॥ ५= । लेकोयों के कुल ये है प्रार्थात् लिक्नोयों का ष्टेब्रोनियों का मद्लीया का मूजीया का ग्रीर कीरदिया का कुल बीर कहात् से श्रमाम् जनमा॥ ५९ । श्रीर श्रमाम् को स्त्री का नाम ये।केंग्रेट् है यह लेग्री के वंश की श्री का सेधी के यंश में निस देश में जन्मी थी बीर यह अमाम् के जन्माये हाबन ग्रीर मूसा शेर उन की टाहिन मरि-यम की भी जनी॥ ६०। बीर दादन की नादाव श्रद्धीष्ट्र रलाबार् श्रीर ईतामार् जन्मे ॥ 🙌 । मादाय बीर बाबीह तो उस समय मर गये घे जब वे यदावा के सम्दन उपरी पाता ले तये थे॥ ६२। सब सेबीयों में से की जिने जाये व्यर्धात् जितने पुरुप एक मदीने के या उस से प्रधिक प्रवस्था के घे का तेर्द्रस इजार में के द्रसाएं लियां के बीख दर लिये। मरे ता उस का भाग उस की बेटी के दाय सामना॥

न गिने गये कि उन की उन के बीच देश का कोई भाग न दिया गया ॥ 🔻

६३ । मूसा ग्रीर एलाजार् याजक जिन्दीं ने माश्राव के प्ररावा में यरी हा के पास की यर्दन नदी को तीर पर इसारिलया का जिन लिया उन के जिने पृष लेगा इतने ही ठदरे॥ ६४। पर जिन इसारिलयों को मूसा थीर धारून याजक ने सीने के जंगल में निनाया उन में से एक भी पुरुष इस समय की गिने हुयों में न रहा ॥ ६५ । क्यों कि यहे। वा ने उन के विषय कहा या कि वे निश्चय जंगल में मर **बाएँगे। से यपुत्ते के पुत्र कालयू थीर नून् के पुत्र** यदेश्य की होड उन में छे एक पुष्प भी वचा न रहा॥

(चलापादु की घेटिया की विनती)

२७. तब यूसुफ की पुत्र मनश्ये की बंग की कुलों में से सलीफाद जी प्टेपेर् का पुत्र शिलाद् का पेता श्रीर मनक्ष्ये के पुत्र माकीर का परवाता था उस की घेटिया जिन की नाम मह्ला ने।श्रा देशला मिस्का धीर तिर्धा है से। पास यार्च ॥ २ । श्रीर वे मूसा श्रीर एलाजार् याजक श्रीर प्रधाना श्रीर सारो सण्डली के साम्दने मिलापद्याले तंयू के द्वार पर खड़ी दीकर कपने लगीं, इ.। इसारा पिता कंगल में मर गया परें बद उस मगडली में का न था जो की रह की मग्रहली के संग्र दोकार यदावा के विन्द्व एकट्टो दुई थी बह अपने ही पाप के कारण मरा थीर उस के कीर्भ पुत्र न हुया॥ 8 । से इमारे पिताका नाम उस के कुल में से पुत्र न दीने के कारण क्यों मिट जार हमारे चचाकों के बीच हमें भी कुछ भूमि निज भाग करके दे॥ ५। उन की यह विनती भूषा ने यद्दीया की 'सुनाई ॥ ६ । यद्दीया ने सूर्पा से कहा, १। सलाफाद की स्रोटिया ठीक कहती हैं से तुरन के चचायों के बीच उन की भी अवश्य ही फुछ भूमि निज्ञ भाग करकी दे अर्थात् उन की पिता का भाग उन के दाय सैप दे। दिल्पीर इसारसियों से यह कर कि यदि कोई मनुष्य निवुत्र

है। श्रीर यदि उस के कोई बेटी भो न है। तो उस का भाग उस के भाइयों को देना॥ १०। बीर यदि उस के भाई भी न है। तो उस का भाग उस के चचा खों को देना॥ ११। बीर यदि उस के चचा भी न हीं तो उस के कुल में से उस का नो कुटुम्बी सब से समीप ही उस को उस का माग देना कि यह उस का श्रीधकारी है। इसारिलयों के लिये यह न्याय की विधि ठहरे जैसे कि यहावा ने मूसा की श्राज्ञा दिई॥

(योग्यू के मूसा के स्थान पर ठहराये जाने का वर्धन)

१२। फिर यहीवा ने मूसा से कहा इस ख्रवारीस् नाम पर्वत पर चठके उस देश की देख ले जिसे मे ने इसार्यालयो की दिया है। १३। श्रीर जब तू उस की देख लेगा तब श्रपने भाई हाइन की नाई प् मी अपने लोगों में जा मिलेगा, 981 वयों कि सीन् नाम जगल में तुम दोनों ने मण्डली के भगाइने के समय मेरी खाज्ञा की तीसकर मुक्त से बलवा किया थ्रीर मुक्ते चेति के पास उन की दृष्टि मे पवित्र नही ठदराया । (यह मरीबा नाम सेाता है जी सीन नाम जगल में के कादेश में हैं)॥ १५। मूसा ने यहावा से कहा, १६। यहीया जी सारे प्राणिया के प्रात्माछी का परमेश्वर है से। इस मण्डली के लोगी के कपर किसी पुरुष की ठद्दरा दे, ५७। जी उन की साम्दने श्राया जाया करे श्रीर उन का निकालने पैठानेद्वारा का जिस से यहाँवा की मगड़ली विना चरवाई की भेड बकरियों को समान न हो ॥ १८ । यहावा ने मूचा से काहा तूनून को पुत्र यद्देश्यू को , लेकर उस पर हाथ टेक वह ती ऐसा पुरुष है जिस में नेरा म्रात्मा बसा है ॥ १९ । स्रीर उस की स्लाजार् याजक को थ्रीर सारी सगडली की साम्हनी, खडा करकी उन के साम्हने उसे खाचा वे ॥ २०। श्रीर खपनी महिमा मे से कुछ उसे दे इस जिये कि , इस ए सियों की सारी मण्डली उस को भाना करे॥ २९। ख्रीर वह रलाजार् याजक की सास्थने खड़ा हुया करे थे।र एलाजार उस को लिये यहावा से करीस नाम न्याय की द्वारा पूछा करे थीर यह इसार्गलयों की सारी मगहली समेत **एस** को अबदे से जाया करे, श्रीर. उसी को आदे से लीट खाया भी, करे॥ २२। यदावा की इस खाद्या के खनुसार मूसा ने यदाशू को ले एलाजार् याजक छीर सारी, मग्डली, के साम्दने खड़ा करके, २३। उस पर हाथ टेके छीर उस की खाद्या दिई जैसे कि यदीवा ने मूसा के द्वारा कहा था॥

(नियत नियत समया के विशेष विशेष बलिदान)

२८ फिर यदेश्वा ने मूसा से कहा, २। इसार्यालये की यह आजा सुना कि मेरा चढावा प्रधात् मुभी सुखदायक सुगंध देनेहारा मेरा इव्यबदी भाजन तुम लाग मेरे सिये उस को नियत समया पर चठाने को स्मरण रखना॥ ३। श्रीर तू उन से ऋइ कि लो लें। तुम्हें यदीया के लिये चढाना देशा सा ये दे वर्षात् ।नत्य देशमवाल के लिये दिन दिन एक एक वरस के दो निर्देश भेडी के बच्चे॥ ४। रक बच्चे की भे।र की थै।र दूसरे की ग्रीधूलि के समय चढ़ाना ॥ ५। श्रीर भेड़ के बच्चे पीहें एक चै। घाई हीन् कूटके निकाले दुर तेल से सने हुए, एपा के दसवे अंग्रेग मैदे का स्नुवाल चठाना। ६। यह नित्य द्वामवलि है जो सीने पर्वत पर यहीवा का मुखदायक मुगधवाला एवा होने के लिये ठरराया ग्रामा । ७ । खीर उस का स्त्रर्घ एक एक भेड के बच्चे के संग्र एक चैत्रचाई होन है। सदिरा-का यद्य सर्घ यदावा के लिये पवित्रस्थान में देना ॥ द। खीर दूसरे बच्चे का ग्रीधूलि के समय चढ़ाना अज्ञविल थार अर्घ समेत भार के हामवाल की नाई चसे यहावा को वुखदायक सुग्ध देने**द्वारा द्व**य करके चढाना॥

ए। फिर विद्यामित की घरस घरस दिन के दी जिंदीप भेड के बच्चे थार अनुबाल के लिये तेल से सना दुखा एपा का दो दसवा प्राय मैदा अर्घ समेत चढ़ाना ॥ १० ∰िन्त्य, हो मर्वाल खीर उस के प्रार्घ से प्रधिक एक एक विद्यामित का यही हो मर्वाल ठहरा है ॥ , ५९। फिर अपने एक एक महीने के प्रार्वि से यही वा के लिये हो मर्वाल चढ़ाना श्रार्थात् दो घड़ाई एक मेढ़ा श्रीर बरस बरस दिन के सात निर्देश भेड़ के बच्चे॥ १२। श्रीर बड़ाई पोड़े तेल से सना दुखा रुपा का

तीन दसवां ग्रंश मैदा ग्रीर उस एक मेढ़े के साथ तेल से सना रूपा का दो दसका ग्रंश मैदा, १३ । थ्रीर भेड के बच्चे पीड़े तेल से सना हुआ एपा का दसवां ग्रंग मैदा उन सभी की ग्रह्मविल करके चक्ना वह सुखदायक सुगध देनेहारा द्वामवील श्रीर यद्वीया के लिये च्रव्य ठहरेगा ॥ १४। श्रीर उन के साथ ये श्रर्ध हों अर्थात् वकड़े पीक्षे श्राध हीन् मेढ़े के साथ तिहाई होन् और भेड़ के वच्चे पी हे चै। थाई द्दीन् दाखमधु दिया जाए बरस की सब महीनों मे में एक एक महीने का यही देशमधील ठटरे ॥ १५। धीर एक वकरा पापवलि करके परीवा के लिये घडाया जार यह नित्य है। मखील खीर उस के खर्घ से यधिक चढाया जाए।।

95 । फिर पहिले महीने को चौदहवे हिन की यदेश्या का फस्ट् हुआ करे॥ ९७। श्रीर उसी महीने के पन्द्रहर्य दिन की पर्व लगा करे सात दिन सें यसमोरी राटो खाई जार॥ १८। पछिले दिन पवित्र सभा हो बीर उस दिन परिश्रम का कोई काम न किया जार ॥ ९९ । उस में तुम यद्दीवा के लिये एक इव्य अर्थात् मामवाल चक्राना सा दी वक्रहे एक मेठा बीर घरस बरस दिन के सात भेड़ के बच्चे दी ये सब निर्देश क्षेश ३०। ग्रीर उन का श्रमुखाल तेल से सने दुर मैदे का हा बकड़े पीके एपा का तीन दसवा ग्रंथ और मेठे के साथ एपा का दी दसवां याण मैदा हो ॥ २९ । श्रीर सातों भेड़ के यहीं में से एक एक वहीं प्रीहे रपा का दसवा ग्रंग चढ़ाना ॥ २२ । श्रीर एक वकरा भी पापवित करके पढाना जिस से तुम्हारे लिये प्रायश्चित है। ॥ मह। भार का द्वामवाल का नित्य द्वामवलि ठद्दरा रै उस से क्राधिक दम की चठाना॥ २४। इस रीति से तुम उन सातीं दिना में भी एव्यवाला भीजन चकाना की यहीया की सुखदायक सुगंध देनेहारा द्दी यह मिल्य द्वामयांल श्रीर उस के श्रार्थ से पाधिक चढ़ाया जार ॥ २५ । श्रीर सातवें दिन भी तुम्हारी पवित्र सभा दे। श्रीर उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना॥

श्रपने श्रठवारे नाम पर्छ से यहावा के लियें नया अनुवाल चठाक्रीमे तब भी तुम्हारी 'पवित्र सभा हा श्रीर परिश्रम का कोई काम न'करना ॥ २०। श्रीर एक द्वीमवलि चठाना जिस से पदीवा के लिये मुखदायक सुगंध है। स्रधीत् दी वरुहे एक मेठा बीर वरस घरस दिन के सात भेड के बच्चे ॥ २८। श्रीर उन का श्रमुबलि तेल से सने हुए मैदे का द्वा अर्थात् वकड़े पीके रणा का तीन दसवा अंग्र थी। मेढ़े के संग रपा का दे। दस्यां अंश, २९ धीर सातों भेड के बच्चों में से एक एक बच्चे पी है एपा का दसवा ग्राम मैदा पदाना ॥ ३० । श्रीर एक वकरा भी चदाना जिस से तुम्दारे लिये प्रायश्चित हो ॥ ३९। ये सब निर्देश हों श्रीर नित्य हामवलि श्रीर उस की अनुवाल कीर अर्घ से अधिक इस की भी चढाना॥

र्ट. पित्र सातवे महीने के पहिले दिन की तुम्हारी पवित्र सभा है। परिश्रम

का कोई काम न करना बह तुम्दारे लिये जयजयकार कानरियाा फूंकने का दिने उत्तरादै॥ २ । तुम दे। मदालि चढाना जिस से यहात्रा के लिये सुखदायक मुग्रध हो वर्षात् एक वर्रहा एक मेठा श्रीर वरस द्यास दिन को सात निर्दीप भेड के वर्द्धे॥ ३। स्रीर उन का यज्ञवालि तेल से सने हुए मैदे का हा अर्थात् यक है के साथ एपा का तीन दसवां श्रंश श्रीर में हैं को साथ एपा का दो दसवां अश, 8। श्रीर साता भेड के बच्चा में से एक एक बच्चे पी हे एपा का दसवां श्रंण मैदा पटाना॥ ५। श्रीर एक वकरा मी याप-व्यति करके चटाना जिस से तुम्हारे सिये प्रायम्बित द्या ॥ ६ । इन सभी से श्राधिक नये खांद का द्याम-र्याल ग्रीर उस का श्रन्नबलि ग्रीर नित्य द्वामवलि क्रीर इस का अनुश्राल कीर इन सभी के अर्घ भी अपने अपने नियम के यनुसार सुखदायक सुगध देनेहारा यहीवा का एवा करके चढाना ॥

। फिर उसी सातवे महीने की दसवें दिम की तुम्बारी पाँचत्र संभा हा तुम छापने, खपने जीव की दुं ख देना स्रीर किसी प्रकार का कामकाल न करना। म्हा फिर पहिली उपन के दिन से जब तुम दा और यहीवा के लिये सुखदायक सुगध देने की हामन्नाल अर्थात् एक वक्ट एक मका बार व्यस् वरस दिन के सात मेह के बच्चे चकाना ये सव निर्देश हो ॥ १ । कीर उन का अनुश्राल तेल से सने दुए मैदे का हा अर्थात् वक्ट के साथ एपा का तीन दसवां ग्रंश मेठे के साथ एपा का दो दसवां ग्रंश, १० । कीर सातों भेड़ के बच्चों मे से एक एक बच्चे पीके एपा का दसवा ग्रंश मैदा पदाना ॥ १९ । ग्रीर पापबलि के लिये एक वक्तरा भी पहाना ये सव प्रायश्चित के पापबलि बीर नित्य हामर्बाल बीर उस के अनुबलि से बीर उन सभी के ग्राचीं से प्राधिक पदारे जाए॥

१२। फिर सातवे महीने को पण्डहवे दिन की तुम्हारी पांवत्र सभा है। खीर उस में परिश्रम का कोई काम न करना खीर सात दिन लें। यहीवा के लिये पर्व मानना ॥ १३। तुम होमबलि यहीवा की सुखदायक सुगन्ध देनेहारा हव्य करके चढ़ाना खर्थात् तेरह बढ़ है दो में के खीर वरस बरस दिन के चौदह भेड़ के बच्चे ये सब निर्देश हो। १४। खीर उन का खन्नबलि तेल से सने हुए मेंदे का है। खर्थात् तेरहां बढ़ हों में से एक एक वढ़ है। पोक्टे एपा का तीन दसवां खंध दोनों मेठों में से एक एक मेठे पोक्टे एपा का तीन दसवां खंध दोनों मेठों में से एक एक मेठे पोक्टे एपा का दो दसवां खंध, १५। खीर चौदहों भेड़ के बच्चों में से बच्चे पोक्टे एपा का दशवां खंध मेदा, १६। खीर पापधिल के लिये एक बकरा पहाना ये नित्य होमबलि खीर उस के खन्नबलि खीर खर्च से पांधिक चढाये आएं।

प्रश दूसरे दिन बारह ख़करें दो में छैं।र घरस घरस दिन के चीदह निर्देश भेह के खर्च चहाना ॥ पद । ख़ार ख़करों में छों ख़ार भेड़ के खर्चा के साध उन के अनुवित्त ख़ीर ख़र्घ उन की शिनती के ख़नु-सार ख़ार नियम के खनुसार घहाना ॥ पर । छीर पापवाल के लिये एक बकरा भी घडाना ये नित्य दीमखाल ख़ीर उस के ख़नुबाल ख़ीर खर्घ से ख़िसक घटाये जाए ॥

ं २०। तो सरे दिन ग्यारह वकड़े दी मेठे थीर धरस बरस दिन के चीदह निर्देश भेड के बच्चे पहाला ॥ २९। थीर बकड़े। मेठी कीर भेड़ के बच्ची के

हामब्रिल अर्थात् एक वर्द्धा एक मेठा बीर घरस साथ उन के अनुव्रति श्रीर श्रर्घ उन की जिनती के वरस दिन के सात भेड के बन्ने चठाना ये सब श्रनुसार बीर नियम के अनुसार बहाना ॥ २२। बीर निर्देश हो ॥ ९। बीर उन का अनुब्रति तेल से सने पापविल के लिये एक वकरा भी बहाना ये नित्य हुए मैंदे का हा अर्थात् वर्द्ध के साथ एपा का दि। मर्वाल बीर उस के अनुव्रति श्रीर अर्थ से अधिक तीन दसवां श्रंश मेठे के साथ एपा का दि। दसवां बहु कारं॥

३३ । चैाघे दिन दस वकड़े दी मेळे धार वरस वरस दिन के चीदह निर्दोप भेड़ के वच्चे पहाना ॥ ३८ । वकड़ी मेळी खार भेड के वच्चे के साथ उन के अनुवित्त थार प्रार्थ उन की गिनती के अनुसार खार नियम के अनुसार पहाना ॥ २५ । सीर पापबित के लिये एक वकरा भी पहाना ये नित्य दीमवित थीर उस के अनुवित्त थीर आर्घ से अधिक पहाये नार ॥

वस के अनुवाल श्रार ग्रांघ से ग्राधिक पहार नार ॥

२६ । पांचर्य दिन नै विक्रिट दें। मेठे श्रीर खरस

बरस दिन के चौदद निर्दोप भेड़ के बच्चे पढाना ॥

२० । श्रीर बकड़ो मेठों श्रीर भेड़ के बच्चे के साथ
वन के अनुवाल श्रीर ग्रार्थ वन को ग्रिनती के अनुसार श्रीर नियम के अनुसार पढाना ॥ २८ । श्रीर
पापबलि के लिये एक बकरा भी पढाना ये नित्य
दीमबलि श्रीर वस के अनुवाल श्रीर ग्रार्थ से ग्राधिक
पढाये नाए ॥

२९ । इटियं दिन ग्राठ यह है दो में है ग्रीर खरस खरस दिन के चै। दह निर्देश भेड़ के यही पढ़ाना ॥ ३० । ग्रीर वह हों मेठ़ा ग्रीर मेड के यहीं के साथ उन की ग्रानती के ग्रानुसार ग्रीर नियम के ग्रानुसार ग्रीर नियम के ग्रानुसार ग्रीर निर्य के लिये एक यकरा भी पढ़ाना ये निर्य हो मर्जाल ग्रीर उस के ग्रान्यलि ग्रीर ग्राप्य से ग्रीर उस के ग्रान्यलि ग्रीर ग्राप्य से ग्राप्य कार ॥

इर । सातवं दिन सात वक्र हे दें। मेठे ग्रीर वरस वरस दिन के चीदह निर्देश मेठ के बच्चे पढाना ॥ इइ । ग्रीर वक्र हों मेठ़ों ग्रीर भेड़ के बच्चें। के साग उन के ग्रमुबलि ग्रीर ग्राघं उन की ग्रिनती के श्रमु-सार ग्रीर नियम के श्रमुसर पढाना ॥ इह । श्रीर पापबलि के लिये एक बकरा भी पढाना ये नित्य' होमबलि ग्रीर उस के श्रमुदलि ग्रीर ग्राघं से ग्राधिक पढावे जाए॥

५५। बाठवे दिम तुम्हारी एक महासभा

हो। उस में परिश्वम का कोर्श्व काम न करना ॥ इदं। यह पाप कमा करेगा ॥ दं। फिर यदि यह पति को कीर उस में होमयिन परिया की मुखदायक सुगान्य क्षणीन हो। कीर ममूत माने या खिना से खि खिचार हैनेहारा हथ्य करके चढ़ाना वर एक चळ्छे एक मेंडे किये ऐसा कुछ करे किस से यह दांधन में पड़े॥ कीर खरस बरस दिन के सात निर्देश भेड की खद्वों के लिये एक विकास की ग्रिमती के ममूते स्थिर रहे थीर जिन बन्धनी से उस ने खनुसार बीर नियम की खनुसार पराणा ॥ इद । खीर प्रांव उस का प्रांत सुनकर उसे खाय को लिये एक वकरा भी पराणा में नित्य प्रांव उस का प्रांत सुनकर उसे हो। दिन उस को श्रामयिन खीर उस के अमुवान खीर खर्घ से खाय को ममूत हो। ममूत उस ने मानी खीर की बात खिना से चराने चराने नार ॥

इरं। यापनी मन्नतों थीर स्वेच्छायलियों से याधिक यापने यापने नियत समया में ये ही हामयलि यान्यलि यार्थ थीर मेलयलि यहाया के लिये चढाना ॥ ४०। यह सारी याचा के यहाया ने मूसा की दिई से। सस ने स्वारतियों की सुनाई॥

(महत मानने की विधि)

३०. किर मूचा ने दशाणती गोन्ना के मुख्य मुख्य पुरुषों से कहा यदीया ने यद काचा दिई दे कि, रे। जय कोई पुरुष यद्याया की मन्नत माने या अपने याप की याचा से यांधने के लिये किरिया छ।ए ती यह यापना यचन न टाले के। कुछ उस के मुद्द से निक्सला दे। उस के प्रमुमार यह करे॥ ३। प्रीर जय की ई स्रो श्रपनी कुयार श्रयक्या में श्रपने पिता के घर रष्टते बहोया की मन्नत माने वा ग्रापने की वाचा से वांघे, ४। ता यदि उस का पिता उस की मझत या उम का यह यचन कुनजर लिम में उस ने व्यपने ष्ट्राप की यांधा है। उन से मुक्त न फट तय ती उस की सब सबूत स्थिर बनी रहें थीर कीई बंधन क्यों न है। जिम में इस ने खपने खाप की यांधा घा घर भी स्थिर रहे॥ ५ । घर यदि उस का पिता उस की मुनके उसी दिन एस की घरने ती चम की मझते या श्रीर प्रकार की श्रंधन जिन मे उस ने श्रपने साप की यांधा है। उन में से ग्काभी स्थिर न रहे ग्रीर ग्रहाद्या यह जानकर कि चस स्त्री के पिता ने इसे घरत दिया है उस का

व्यधीन हो बीर सम्रत माने या विना सेख विचार किये नेसा कुछ करे लिए से यह यंधन में पड़े॥ धीर यदि उस का प्रति सुनकर उस दिन उस से मुक्त म करे तथ ता उस की मन्नते स्थिर रहे थे।र जिन घन्धनी से उस ने श्रपने श्राप की यांधा दे। से स्थिर रहें॥ ८। पर यदि उस का पति सुनकर उसी दिन उसे घरज दे ता क्षा मन्नत उस में मानी ग्रीर की बात विना सेाच विचार किये करने से उस ने खपने खाप की वाचा से यांधा हा सा ट्रंट जास्त्री खीर यद्दीया उस म्त्रीका पाप समाकरेगा॥ ९। फिर विधवा वा त्यागी हुई स्त्री की मन्नत वा किसी प्रकार की याचा का यंधन को न था जिस से उस ने अपने ग्राप को यांधा हा से। स्थिर ही रहे॥ १०। फिर यदि कोई स्त्री प्रपने पति के घर मे रहते मन्तत माने या किरिया खाकर श्रापने श्राप के। यांधे, १९। थै। र उस का प्रांत सुनकर कुछ न कहे थार न उसे यरत दे तय ते। उस की सब मन्नते स्थिर बनी रहें थार पर एक यंधन कों न हा जिस से उस ने प्रापने याप की वांधा हो से। स्थिर रहे॥ १२ । पर यदि उस का पति उस की मन्नत खादि सुनकर उसी दिन पूरी रीति से ती ह दें तो उस की मन्नते खादि की कुछ उस के मुंद से श्रापने यन्धन के विषय निकला हो उस में से एकं द्यात भी स्थिर न रहे उस के पति ने स्य तोड दिया है से यहावा उस स्त्री का यह पाप समा करेगा ॥ १३ । कोई भी मन्त वा किरिया क्यो न हो जिस से उस स्त्री ने आपने जीव की द्र यदिने की वाचा घांधी दें। उस की उस का पति चारे तो द्रढ करे थे।र चारे तो तोड़े॥ १८। श्रर्थात् यदि उस का पति दिन दिन उस से क्रुक भी न फी तो यह उस की सब मन्तत प्यादि बंधनों को जिन से यह बंधी हा दृक्कर देता है उस ने उन को हुछ किया है क्योकि सुनने के दिन उस ने बुक्त नहीं कहा ॥ १५। थीर यदि यह उन्दे मुनकर पीके ताड दे ता. अपनी स्ती के अधर्म का भार ब्रही चठाएगा ॥ १६। पति पत्नी के बीच खैार

पिता ग्रीर उस के घर में रहती हुई कुंबारी वेटी के बीच जिन विधियों की आशा यहावा ने मुसा की दिई से ये ही हैं॥

(निद्मानिया से पलटा लेने का यर्थन)

३१. फ्रिन्स यहीचा ने मूसा से कहा, २। मिद्यानिया से इस्राशित्यों का

पलटा से पीकें तू अपने सोगो मे जा मिसेगा॥ इ । यो मूसाने लोगों ये कहा श्रपने मे ये पुरुषों की युद्ध के लिये इधियार वधाया कि व मिद्यानियों पर चठके उने से यहावां का पलटा ले ॥ ४। इस्राएल् के सब ग्रीती में से एक रक ग्रोत्र के रक रक इंजार पुरुषे की युद्ध करने के लिये भेजी॥ ५। से इसारल् के सब इजारीं में से एक एक गीत्र के एक एक इजार पुरुप चुने गये श्रार्थात् युद्ध की लिये र्राध्ययारखंद खारह इंजार पुरुष ॥ ६। एक एक गोत्र में से उन इजार ष्टजार पुर्विपा की फीर स्लाजार् याजक की पुत्र पिन-**घाय् को मूया ने युद्ध करने के लिये भेजा श्रीर** उसे के द्वाय में पोंकत्रस्थान के पात्र श्रीर वे तुरोहियां थी जा सांस वांध बाधकर पूकी जाती थीं ॥ २०। थ्रीर को थाचा यद्दीया ने सूसा की दिई घी उस को ब्रानुसार उन्हों ने मिद्यानिया से युद्ध करकी सब पुरुपों को घात किया॥ द। थ्रीर दूसरे जूकी छुयां को होड उन्हों ने स्वी रेकीस् सूर हूर् बीर रेखा नाम मिद्यान् के पाँची राजाओं की घात किया धीर वार्के पुत्र विलाम् की भी उन्हा ने तलवार स्त्रियों की बालबच्ची समेत वंधुई कर लिया ग्रीर चन के गाय बैस भेड वकरी थ्रीर चन की सारी संपत्ति की लूट लिया, १०। बीर उन की निवास की चव नगरी ब्रीर संखं छावनियाँ की फूक दिया॥ में खाना॥ १९। तव वे क्या मनुष्य क्या प्रश्नु संव वन्धुकों स्त्रीर सारी लूट पाट को लेकर, १३। यरीही के पास की रिलियों की महली के पास आये॥

१३। तब मूसा श्रीर रलाजार् याचेक श्रीर मग्डलो के सब प्रधान काघनी के वाहर उन की श्रगुवानी क्रने कें। मिकले ॥ १८। श्रीर मूसा सहस्रपति शतपति स्नादि सेनापतियो से से। यह करके लैंग्डे प्राप्ते घे क्रोधित देकार, १५ । कदने लंगा क्या तुम ने सब स्त्रियों की जीती कीड़ दिया ॥ १६ । देखें। विलाम् की सम्मति से पे।र् के विषय मे इवारिलयों से यहावा का विज्ञामधात इन्हों ने कराया ग्रीर यहावा की मण्डली में मरी फैली॥ १७। से प्रय वालवहीं में से दर एक लडके की थीर जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंद देखा दे। उन सभी की घात करे। । ९८ । पर जितनी लड़कियों ने पुरुष का सुइन देखा दे। उन सभी की तुम व्यपने लिये जोती रखें। १९) श्रीर तुम लाग सात दिन लों कावनों के बाहर रहें। श्रीर सुम में से जितनों ने किसी प्रायी का घात किया सार जितनों ने किसी मरे हुए के। हुन्ना दे। से। सब स्नपने स्नपने वधुयों समेत तीसरे थ्रीर सातवे दिना मे अपने क्रपने की पाप छुड़ाकर पावन करे॥ २०। श्रीर सव वस्त्रों थीर चमडे की बनी हुई सब वस्तुश्रों थीर बकरी के वालें की थै।र लकड़ी की वनी हुई सब वक्तु थीं को पावन कर ले। ॥ २९। तय एलाजार् याजक ने येना को उन पुरुषों से जो युद्ध करने गये थे कहा व्यवस्था को जिस विधि की आज्ञा यदीवा ने सूसा को दिई है सा यह है कि, २२'। साना चांदी पीतल लेक्दा रांगा श्रीर सीसा, २३। जी कुछ खाग मे उद्दर सके चस की आग में डाली तब वह शुष्ट ठहरेगा में घात किया ॥ १ । श्रीर इसारिलयों ने मिद्यानी तीभी वह श्रशुद्धता से छुडानेवाले जल के द्वारा पावन किया जार पर ने। कुरू छाता में न ठदर सके उसे जल में वारो ॥ २८। श्रीर सातवे दिन श्रपने वस्त्री की धीना सब तुम शुद्ध ठहरीगे खेर पीके कावनी

२५। फिर यहावा ने मूसा से कहा, २६। एला-जार् याजक थैं।र मगडली के पितरी के चराना के यदेन नदी के तीर पर माम्राव्य के ग्ररावा में कावनी मुख्य मुख्य पुरुषों की साथ लेकर तू लूट के मनुष्ये। के निकट मुसा ग्रीर एलाजार याजक थीर इसा- थीर पशुग्री की जिनती कर ॥ २०। तव उन की ष्याघा क्षाधा करको एक भाग उन सिपाडियों के।

की युद्ध करने की गये थे थे।र दूसरा भाग मयहली | दिया ॥ ४८ । तब सहस्रवित शतपति आदि जी को दें॥ २८। फिर जी सिपाही युद्ध करने की गये चे उन के बाघे में से यहान्ना के लिये वया मनुष्य क्या गाय बैल क्या गदहे क्या भेड़ वकरियां पांच सी पीछे एक की कर सानकर ले ले, स्रा श्रीर यहावां की भेंठ करके रलाचार् याजक की दे दे॥ इ०। फिर इसारसियों के आधे में से क्या मनुष्य वया शाय वैस क्या शद हे क्या भेष्ठ बकरियां क्या किसी प्रकार का पशु पचास पीक्षे एक लेकर यहावा के निवास की रखवाली करनेष्टारे लेवीयां का दे॥ ३९। यहावा की इस प्राज्ञा के प्रतुसार की सस ने मुसा की दिर्द मुसा थीर रलाजार् याजक ने किया। इर । खार का वस्तुर खेना के पुरुषों ने अपने अपने लिये सूट लिई घीं उन से खाँछक की सूट यह घी अर्थात् हु: लाख पचहतर इजार भेड वकरी, ३३ । वहतर एकार गाय वैल, 58 । दक्तस्ट हजार गदहे ६५। बीर मनुष्यों में से खिन स्त्रियों ने पुरुष का मुंद न देखा था सा सब वतीस इजार थीं ॥ इसे । सार इस का याधा अधीत् उन का मात्र ने युद्ध करने को गये चे उस में भेड़ वक्तरियां तीन लाख साढ़े वैंतीस हजार, इठ। जिल में से पाने सात सा भेड़ वकरियां यद्दीवा का कर ठहरीं, ३८। श्रीर गाय वैलं क्रतीय इजार जिन में से बदत्तर यहावा का कर ठहरे, इर । थार ग्रदध साठे तीस इसार जिन में से इक्स उ घहोवा का कर उहरे, 80। कीर मनुष्य सेालइ इकार जिन में से वतीस प्राणी यदावा का कर ठहरे॥ ४९। इस कर की वी यदीवा की भेट घी मूसा ने यहावा की खाद्या के बनुसार रलाजार् यांजक को दिया ॥ ४२ । श्रीर इसारलियों की मण्डली का याचा तीन लाख साढ़े सैतीस इजार भेड़ वकरियां, ४३'। इतीस इजार गाय वैल, ४८ । साढ़े तीस इजार ग्रदहे, ४५ । बीर सालह इनार मनुष्य एका। १६। से इस क्राधे में से निसे मूखा ने युद्ध करनेहारे पुरुषों के पाय से खला किया क्या मनुष्य ल्या पशु पचास पीके एक लेकर यहाता की निवास की रखवाली करनेदारे सेवीयों की करने की बारंगी तब ख्या तुम यदी बैठे रहेगाँ॥

सरदार सेना के एकारी के कपर ठहरे थे सा मुसा के पास ब्राकर, 80। कहने लगे की सिपाड़ी हमारे श्रधीन घे उन की तेरे दाने। ने गिनती लिई श्रीर उन में से एक भी नहीं घटा॥ ५०। से। पायजेव कहे मुंदरियां वालियां वाजूबन्द साने के जा ग्रहने जिस ने पाया है उन को हम यद्दोवा के साम्हन पापने प्रायों के निमित्त प्रायश्चित करने की यहावा की मेंट करके ले खाये हैं।। ५९। तथ मूसा श्रीर रलाचार् याचक ने उन से वे सब सामे की नक्काशी-दार गइने ले लिये ॥ धर । खीर सहस्रपतियों धीर शतप्रतियों ने जो भेंट का साना यहावा की र्भेट करके दिया से। सब की सब से।लप्ट एकार साढ़े सात सा श्रेकेल् का था॥ ५३। योहाओं ने तें। ग्रपने स्रपने लिये लूट लिई घी ॥ ५४ । यह साना मूसा थीर रलाजार याजक ने सहस्रपतियों बीर शतपतियों से लेकर मिलापवाले तंब्र में पहुंचा विमा कि एकारलियों के लिये यहावा के साम्हने सारवा दिलानेहारी वस्तु ठहरे ॥

\_ **9(B**\_

(श्रदाई गात्र के इस।एलिया की यईन के इसी पार भाग निसने का वर्धन )

३२. स्विनियों श्रीर गादियों के पास बहुत ही छीर श्रे से जब उन्हों ने याजेर खीर गिलाद देशों की देखकर विचारा कि यह कीरी के येग्य देश है, २। तब मूसा थीर एलाजार् याजक सीर मगडली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, ३। प्रतारीत् दीवान् याजेर् निया देश्वान् एलाले सवास् नवा ख्रीर वान् नगरी का देश, 8। जिस की यदीवा ने इसाग्ल् की मचहली से जितवाया है सा कारी के पाग है खीर तेरे दायें। के पास कीर हैं। ५। फिर उन्हों ने कदा यदि तेरा श्रनुग्रह तेरे दासे। पर हो ते। यह देश तेरे,दासें की मिले कि उन की निज भूमि हा षा ग्रहाका की बाचा के व्यनुसार, ४०। मूचा ने दिन गर्दन पार न से चल ॥ ६। मूसा ने गादियों थीर स्वेनियों से कहा जब सुम्हारे भाई युद्व

के विषयं की यहावा ने उन्हें विया है तुम क्यी नाह कराते हो ॥ ८ । जल मै ने तुम्हारे वापदादी की कादेशवर्ने से कनान देश देखने के लिये भेजा तब **उन्हों** ने भी ऐसा ही किया था ॥ १ । अर्थात जव उन्हों ने रशकोल् नाम नाले लें पहुचकर देश की देखाँ तब इंबारिलयों से उस देश के विषय जी यहोवा ने उन्हें दिया था नाइ करा दिया॥ ९० । सा उस समय यहीवा ने कीप करके यह किरिया खाई कि, १९। नि सन्देश की मनुष्य मिस्र से निकंस थाये है उन में से जितने बीस वरस के बा उस से श्रीधक श्रवस्था के है से। उस देश की। देखने न पाएंगे जिस को देने की किरिया में ने इब्राहीम द्रम्हाक् थीर याकृव से खाई है क्योक्ति वे मेरे पी हे पूरी रोति से नहीं हो लिये॥ १२। पर यपुन्ने कंनजी का पुत्र कालेब स्त्रीर नुनु का एत्र यहाश ये दोने जी मेरे पीछे पूरी रीति से ही लिये हैं ये ता उसे देखने पारंगे॥ १३। से यहोवा का क्षीप इखारलियों पर महका थीर जब लें उस पीठी के सब लोगों का यन न दुया जिन्हों ने यदीवा को लेखे वुरा किया था तब ले। अर्थात् चालीस वरस लें। वह उन्हें जंगल में मारे मारे फिराता रहा ॥ १८। थीर सुना तम लोग उन पापियों के बच्चे द्वाकर इसी लिये अपने वापदादी के स्थान पर प्रगट हुए हो कि इसारल् के विक्र यदीवा के महके हुए कीए की खीर भी भडकाछो ॥ १५। यदि तुम उस के पीछे चलने से फिर जायों तो वह फिर इस उभी की डांगल में क्रीड देशा से तुम इन सारे लेशों की नाध कराश्रीशे॥ **१ई । तब एन्डों ने** मूसा को खीर निकट खाकर कहा इम खर्पने छोरों के लिये यहीं सारे बनासंगे थीर ष्रुपने वालवचें। के लिये यहीं नगर बसाएंगे॥ १०। पर इम खाप इसारलिया के खारी खारी इधियारवन्द तव लीं चलेंगे जब लें। उन की उन के स्थान में न पहुचा दें पुर इमारे वालबच्चे इस देश की निवासियों के डर से गढ़वाले नगरीं में रहेंगे॥ १८। पर जल ली इसारली अपने अपने भाग के अधिकारी न हों तव लें। इस अपने घेरीं की न लैं। टेंगे ॥ १९ । इस निज भूमि यर्दन के इसी पार ठहरे ॥

D । ख्रीर इसारंतियों से भी उस पार को देश जाने | उन को साध यदन पार वा कहीं खारी अपना भारा न लेंगे क्योंकि इमारा भाग यदेन के इसी पार पुरव ग्रीर मिला है ॥ २०। तब मूसा ने उन से कहा यदि तुम रेसा करे। श्रशीत् यदि तुम यदीवा के श्रामे यात्री युह करने की रुपियार वांधी. २१। श्रीर हर रक हाँचयारवन्द , यर्दन के पार तव लें चले खब लें यदीवा खपने खारों से खपने यत्रुखों की न निकाले, २२ । धीर देश यदीवा के वश में न श्रार तो उस को पेक्षे तुम यहां लै। टोगे बीर यदेवा को ग्रीर इसारल के विषय निर्देश ठदरागे श्रीर यह देश यद्दीया के लेखे मे तुम्हारी निज भूमि ठहरेगा॥ २३ । श्रीर यदि तुम ऐसा न करी ती यहावा के विषद्ध पापी ठेइरोगे ग्रीर चान रक्खे। कि सुम की तुम्दारा पाप लगेगा ॥ २४। से अपने वालवन्नो के लिये नगर वसाग्री श्रीर श्रपनी भेड वकरियों के लिये भेड़शालें बनायों, श्रीर जो तुम्हारे मुद्ध से निकला है 'सोई' करो ॥ २५ । तव गावियों शौर बबोनिया ने मूसा से कहा खपने प्रमु की खादा के अनुसार तेरे दास करेगे ॥ २६ । इसारे वालवज्जे स्त्रियां भेड़ बक्तरी ग्रादि सब पशु ता यहीं गिलाद के नगरों में रहेंगे॥ २०। पर अपने प्रमुक्ते कहे के यनुसार तेरे दास सब के सब युद्ध के लिये इधियार वंध यद्दीवा के खारी खारी लड़ने की पार जाएंरी ॥ २८। तव मूचा ने उन के विषय में एलाजार् याजक थ्रीर नृन् के पुत्र यद्योश थीर इसार लियें। के ग्रीती को पितरों को घरानां को मुख्य मुख्य पुरुषों की यह श्राज्ञा दिई कि, २९। यदि सब गादी थ्रीर स्वेनी पुषप युद्ध की लिये इधिया। वंध सुम्दारे संग यर्दन पार जाएं थै।र देश तुम्हारे वश मे था जार ते। गिलाद देश उन की निज भूमि होने की उन्हें देना ॥ ३०। पर यदि वे तुम्हारे सम इधियारवध पार न जाएं ते। उन की निज भूमि तुम्हारे बीच कानान् देश में ठहरे॥ ३९। तव गादी ग्रीर स्वेनी वाल चठे यदे।या ने जैसा तेरे दासें से कहलाया है वैसा ही इम करेगे॥ ३२। इम इधियारवंध यहावा के आगे थागे उस पार जनान् देश में जाएंगे पर इमारी

( (

इइ। तय मुमा ने गादिया चीर स्वीनिया की । चौर यूसुफ के पुत्र मनक्जे के खान्ने गोत्रिया की एमे।रिवा के राजा सीदान् शीर वाशान् के राजा थोग़ देनों के राज्यो का देश नगरें। थेंगर उन के षासपास की भूमि समेत दिया ॥ इश । तब गादिया ने दीवान् श्रतारात् णरागर्, ३५ । श्रश्नात्श्रापान् यादेर् याग्यरा, ३६। वेश्निमा श्रीर वेधारान् नाम नगरी की दृढ़ किया थीर उन में भेड़ वर्कारयी के लिये भेष्ठमार्ले घनार्छ ॥ ३०। कीर द्योनिया ने देशू-बान् गलाने कार कियातीम् का, ३८। फिर नवा षीर घाल्मान् के नाम घदलकर उन की थीर चिव्सा की दृढ किया। फ्रीर उन्दे। ने प्रपने दृढ किये हुए नगरीं के खार खार नाम रक्खे॥ इर । खार मनको के पुत्र मार्कोर् कें घंशवाला ने शिलाद देश में वाकर उसे ले लिया थार जा गमारी इस में रहते घे उन की निकाल दिया॥ 80। तब मुखा ने मनाजी के पुत्र माफीर् के यग की शिलाद दे दिया से। व चस में रहने लगे॥ ४९। श्रीर मनश्रोई याईर् ने बाकर निनाद की कितनी यस्तियां से लिई श्रीर उन के नाम इटवात्याईर्, रक्त्री ॥ ४२ । खार नायद् ने बाकर गांधा ममेत कनात् की से लिया थीर उस का नाम श्रापन नास पर नेायद रक्ष्या ॥

(रसारिनया के पदाय पड़ाय की मानायली)

की खापली सूसा लीर दायन की खापलाई सं दल बांधकर की खापलाई सं दल बांधकर किय देश से निकले तथ से उन को ये प्रहाय दुए ॥ २ । सूसा ने प्रदेशवा से आन्ता पाकर उन को कूच उन की पहांची को खनुसार लिए दिये खीर व ये हैं ॥ ३ । पहिले सहीने को पण्डटवे दिन की उन्हों ने राम्सेस् में कूच किया । फसद को दूसरे दिन द्वारती स्था मिसियों के देशते वेखटको निकल गये, ४ । जय कि मिसी अपने स्थ परिलाटों की मिट्टी दे रहे थे जिन्हें परीक्षा ने सारी था थीर उस

ने उन को देवताया की भी दर्ख दिया था॥ ५। इसार्णलयों ने राम्सेस् से कूच करको सुक्क्षोत् में हेरे डाले, ६। थार सुङ्कोत् से कूच करके स्तास् मे ना नंगल की होर पर है होरे हाले ॥ ७ । श्रीर एताम् से कूच करके वे पोष्टशेरीत् की मुड़ गये हो। वाल्सपान् के साम्धने है और मिग्दोल् के साम्दने हेरे खरे किये॥ ८। तब वे पीहहीरात् के याम्दने से कृष कर समुद्र के कीच दीकर जगल में गये खीर एतास् नाम जगल में तीन दिन का मार्ग चलजर मारा में डेरे हाले ॥ 🖰 । फिर भारा से कूच करके वे ग्लीम की गये क्रीर एलीम में जल के वारह साते थीर सत्तर खूजर के घृत मिले श्रीर उन्दे। ने घटां हेरे खहे किये॥ १०। तब उन्दा ने रलीम् से कूच करके जाल समुद्र के तीर पर होरे खडे किये, १९ विकार लाल समुद्र से सूच करके सीन् नाम जराल में डेरे खड़े किये॥ १२। फिर सीन् नाम जंगल से कूच करके उन्दें। ने देापूका में हेरा किया, १३। कार दोप्का से कूच करके म्रालूश् मे हरा किया, १८। कीर यालूगू से कूच करके रंपी-दीस् सं हेरा किया थै।र प्रदां इन लागों का पीने का पानीन मिला॥ १५। फिर उन्टोंने स्पीदीम् संकूच करके सीने के जंगल में हेरे हाले।। १६। क्रीर संनिक जंगल से कूच करके किन्नोधताना में छेरा किया, १०। कार किन्नोधतावा से कूच करकी द्वरीत् में डेरे डाले, १८। ग्रीर-द्वरेरात् से क्रूच करके रितमा से डेरे डाले॥ १९। फिर उन्हों ने रिस्मा से कूच कारके रिम्मे।न्षेरेस् मे, हेरे खहे किये, २०। श्रीर रिस्मोन्पेरेस् से श्रूच करके लिल्ला मं, डेरे खडे किये, २१। श्रीर लिया से, यूच करके रिस्सा में हरे खहे किये, २२। श्रीर रिस्सा से कूच करके फरेलाता में देरा किया ॥ ३३ । श्रीर करेलाता से कूच करके शेयेर् पर्वत के प्रास होरा किया।॥ **५८। फिर उन्दा ने शेपेर् पर्धत से धूच करके दरादा** में डेरा किया, २५। श्रीर धरादा से कूच करके मरोलात् में डेरा किया, २६। ग्रीर मखेलात् से कूच करके तदल् में खेरे खड़े किये, २०। ग्रीर संवत् से क्रूच करके तेरष्ट् से खेरे डाले, २८। खीर

<sup>(</sup>१) प्रयोत् बाईर् की पिस्तिया। (१) मूल ने, के हाब से।

<sup>(</sup>३) भूत नें. कंबे दाय हो। 'ू

तेरह से कृत करके मित्का में हैरे हाले॥ स्र । फिर मित्का से कूच करके उन्हों ने घृष्मोना में हेरे हाले, ३०। श्रीर इश्माना से कूच करकी मीसेरात् में हरे खडे किये, ३१। श्रीर मासेरात् से कूच करके याकानिया के बीच डेरा किया, ३२। धार याकानियों के बीच से कूच करके दीईगिगद्गाद् मे डेरा किया, ३३। भार धार्षितगद्गाद् से कूच करके योत्वाता में डेरा किया, ३४। खीर योत्वाता से क्रव करके खत्रोना में हैरे खहे किंगे, ३५। क्रीर क्रज़ोना से कूच करके एस्योन्ग्रेश्रेर् में डेरे खडे किये, ३६ । खैर एस्प्रेान्गेबेर् से कूच करके चन्दी ने सीन् नाम जगल के कादेश में डेरा किया। इ०। फिर कादेश से कूच करके होर पर्वत के पास की रदे। स् देश के सिम्राने पर है होरे डाले ॥ इट । वहां स्वारिलयों के सिख देश से निकलने के वालीसवे वरस को पाचवे महोने के पहिले दिन की दादन याजक यहीवा की श्राज्ञा पाकर होर् पर्वत पर घठा थीर वहां मर गया ॥ ३९ । थीर चव हादन होर् पर्वत पर मर गया तब वह रक सी तेईस व्यस का था। ४०। श्रीर श्रराद् का कनानी राजा क्षे। कनान् देश के दिक्खन भाग से उद्यता था उस ने इसार्गलयों के छाने का समाचार पाया ॥ १८९ । तब रवारविया ने होर् पर्वत से कूच करके सल्माना में डेरे डाले, ४२। श्रीर मल्मोना से कूच कास्के पूनीन् में हरे हाले, 83। श्रीर पूनीन् से कुंच करके थोवीत् में डेरे 'ढाले, 88। थीर छोछीत् से क्व करके अवारीम् नाम डीहा मे जा माखाव के विवान पर है होरे हाले॥ ८५। तब उन ही हैं। से क्वा करके उन्हा ने दीवान्गाद् मे डेरा किया, ४६ । श्रीर दीधान्गाद् से कूच करके अस्मानदिवलातम् में डेरा किया, 89 । श्रीर श्रस्मान्दिव्नातेम् से कूच करके उम्हा ने ग्रवारीम् नाम पहाड़ों से नवी के साम्हने हेरा किया, ४८। फिर खबारीस पहाडी से कूच करके मोश्राव् के श्रराक्षा में यरीचा की पास को यर्दन नदी के तीर पर देरा किया।। १९। खीर वे माषाव् के धरावा में वित्यशीमात् से लेकर स्रावेल्-धितीम् ला यर्दन के तीर लीर डेरे छाले हुए रहे॥

्य**ा मेा**श्राब् के श्ररावा में यरीदा के पास की यर्दन नदो के लोर पर यदीवा ने मूसा से कहा, ५१। दशारिलयों की समकाकर कद<sup>े</sup>कि जय सुम यर्दन पार दोकर कनान् देश में पहुची, ५२ । तब उस देश के निवासियों की उन के देश से निकाल देना श्रीर उन के सब नङ्कांगे पत्थरी की ग्रीर ऊली हुई मूर्तिया की नाथ करना और उन के सब पूजा के कचे स्थानों को ठा देना॥ ५३। ग्रीर उस देश की यापने प्राधिकार में नेकर उस में वसना क्यों कि में ने बद देश तुम्दी की दिया है कि तुम उचकी श्रीधकारो दे। ॥ ५८ । श्रीर तुम उ**स्र देश की चिट्टी** हालकर श्रपने कुले। के श्रनुसार बांट लेना श्रवात को कुल अधिकवाल है उन्दे अधिक और को घोडे-घाले दे उन को घोडा भाग देना जिस कुल की चिट्ठी जिस स्थान की लिये निकले बड़ी उस का माग ठ६रे खपने पितरा के गोत्रा के अनुसार खपना ष्रपना भाग लेना ॥ ५५ । पर यदि तुम उस देश की निवासिया की न निकाली ती उन में से जिन की तुम उस'मे रहने दी सो माना तुम्दारी श्रांकी मे काटे थीर तुम्हारे पांजरा में कोले उहरेगे थीर वे **च्य देश** में जहां तुम वसोगे तुम्हें संकट मे दालेगे ॥ ५६ । श्रीर उन से जैसा घतीय करने की मनसा मे ने किई है वैशा तुम से कद्या।॥

(भगाम् देश के सियाने )

दे कि जो देश तुम्हारा भाग होगा वह ती चारा थार के सिवाने तक का कनान् देश है की कव तुम कनान् देश है की कव तुम कनान् देश में पहुचो, ३। तब तुम्हारा दक्किनी प्रान्त सीन् नाम जंगल से ल एदीम् देश के किनार किनार होता हुआ चला जाए और तुम्हारा दक्किनी सिवाना खारे ताल के सिरे पर आरंभ होकर, पांच्छम खोर चले ॥ ४। वहां से तुम्हारा रिवाना अक्रव्यीम् नाम चढ़ाई की दक्किन खोर पहुचकर मुहे थार सीन्, लो आए भार कादेश्वन का, दक्किन खोर सिवान हो। यहुचे॥

ध । फिर यह सियाना अस्मान् में घूमकर मिस के | नाले ना पहुचे और उस का श्रन्त समुद्र का तट ठहरे ॥ है। फिर पिक्डमी मियाना महासमुद्र है। तुम्दारा पाँछमी मियाना यही ठहरे ॥ ७ । श्रीर तुम्हारा उत्तरीय विद्याना यह हो वार्षात् तुम महा-मतुह से ले छार् पर्यंत लें मियाना यांधना ॥ ८ । थार हार पर्यत से इसात की घाटी सी मिछाना यांधना सीर यः सहाह पर निनले ॥ र । फिर यह रियाना विक्रीन् नी पर्वे कीर एमरेनान् पर निकले सुम्हारा उत्तरीय मिळाना यही ठद्दरे॥ १०। फिर ष्यपना प्रयो नियाना एगरेनान् से शपास् ला बोधना ॥ ११ । थार यह सियाना गपाम् में रियूला सा जो चेन की पूरव बार है नीचे का उत्तरते उत्तरते क्रिचेरेन् नाम ताल के पूरव तीर में लग जाए। १३। फ्रीर घट मिवाना गर्दन ली उत्तरके सारे ताल के तट पर निकले तुम्हारे देश के चारी मियाने ये धी उद्दर्भ १६। तथ मुमा ने एसामिलयों में फिर कटा जिम देश के सुम चिट्ठी छालकर श्राधिकारी द्वारों बीर प्रदेश्या ने इसे सार्ड में। रोग्य के लेगों को देने की बादा दिएं है में। यही है ॥ १४। पर स्थेनियां बीर शाहियां के शास्त्री ता खपने जपने पितरी के कुली के अनुसार अपना अपना भाग पा चुके है पीर मनको के प्राधे ग्रीय के लीग भी यापना भारा या घुके है ॥ १५ । व्यर्धाम् उन यहार्थ गोत्रों के लाग परीचा के पास को पर्दन के पार पूरव दिशा में जहां मूर्कीदय होता है खपना प्रयमा भाग पा चुके हैं।

१६। फिर यहांचा ने मूमा से कहा कि, १०। की पुरुष तुम नोगों के लिये उस देश की यांटेंगे उन के नाम ये हैं अर्थात् एलाकार् याजक और नृन् का पुत्र यहाशू॥ १८। और देश की वांटने के लिये एक एक ग्राप्त का एक एक प्रधान ठहराना॥ १८। और एन पुत्रयों के नाम ये हैं अर्थात् यहुदा-गोत्री यपुत्रे का पुत्र कालेय्, २०। शिमीन्गोत्री सम्मीष्ट्रद का पुत्र शमुरुन, २९। शिन्यामीन्गोत्री किस्लोन् का पुत्र श्लीदाद्, २२। शानियों के गोत्र का प्रधान योग्ली का पुत्र शहरी, २३। शुरुक्तियों

में से मनश्येद्रयों के गीन का प्रधान एपाद का पुत्र हन्नीएल, २४। श्रीर एप्रेमियों के गीन का प्रधान श्रिम्यों के गीन का प्रधान श्रिम्यां के गीन का प्रधान श्रिम्यां के गीन का पुत्र क्ष्मुएल, २५। जञ्जूलियों के गीन का प्रधान श्रत्नां को गीन का प्रधान श्रत्नां को गीन का प्रधान श्रत्नां के गीन का प्रधान श्रत्नां को गीन का प्रधान श्रत्नां को गीन का प्रधान श्रत्नां के गीन का प्रधान श्रम्मीहूद् का पुत्र पदऐल्॥ २८। जिन पुत्रयों को यहोद्या ने कनान् देश की प्रमाणित्या के लिये थांटने की श्राद्या दिई से पे ही है।

(सियोचा के गगरा की खीर गरतमगरा की विधि)

३५ फिर यहावा ने माजाय के जरावा में यरीहा के पास की यर्दन नदी के तीर पर मूचा चे कदा, २। इसार विवा की साद्या दे कि तुम अपने अपन निज भाग की मूल म से लिछीयों का रहने के लिये नगर देना फ्रोर नगरीं को चारा स्रोर की चरायया भी उन की देना॥ इ। नगर ते। चन की रहने की लिये खीर चराष्ट्रयां उन के गाय घैल भेड़ यकरी थादि उन के सव पशुष्री के लिय दोंगो ॥ ४। कीर नगरीं की चराष्ट्रयां जिन्दं तुम लेवायां का दोगे का एक एक नगर को शहरपनाइ से बाहर चारा खार एक एक एकार द्वाप तक की दें। ॥ ॥ । ग्रीर नगर के बादर पूरव दिक्खन पव्छिम थीर उत्तर खला दो दो ध्वार द्वाप इस रोति से नापना कि नगर घोड़ीयोच धा संबीका को एक एक नगर की चराई इतनो ही भूमि, की दे। ॥ ६। पीर का नगर तुम लेव। यो की दोगो उन में से क. शरवानगर दी जन्दे तुम की यूनी की भागने को लिये ठदराना द्वागा कार, उन र्से पाधिक वयालीस नगर थीर भो देना॥ १। जितने नगर तुम सेवीयां की दोगे से सब पाडतालीस दीं भीर उन के साथ चराइया देना ॥ ८। क्षीर की नगर तुम इसार्यालया को निब मूमि में से दा सी जिन के बहुत नगर दीं उन से बहुत सीर जिन की घोड़े नगर दी उन से घोड़े लेकर देना

١,

खपने भाग के खनुसार दे।

र। फिर यहाँवाने मूसा से कहा, १०। इसा-र्शलियों से कह कि जब तुम यर्दन पार दीकर कनान् देश में पहुची, १९। तब ऐसे नगर ठहराना जी तुम्हारे लिये शरणनगर दे। कि डो। को ई किसी की मुल से मारके ख़नी ठइरा ही सा वहां भाग जार॥ प्र । वे नगर सुम्हारे निमित्त पलटा लेनेहारे से भरण लेने के काम आएगे कि जब लें खूनी न्याय के लिये मण्डली के साम्हने खडान है। तब ली वह न मार हाला जाए॥ १३। ग्रीर शरण की जी नगर तुम देशों से। इह हो ॥ १४। तीन नगर ती यदेन के इस पार थीर तीन कनान देश मे देना भरखनगर इतने ही रहें॥ १५। ये कहें। नगर इसा-रिलियों के थीर उन के बीच रहनेहारे परदेशिया की लिये भी शरणस्थान ठहरे कि जो कोई किसी की मूर्लं से मार डाले से। वहीं मात्र जाए॥ १६। पर यदि कोई किसी की लोहे के किसी इधियार से ऐसा मारे कि यह मर जार तो वह यूनी ठहरोगी थ्रीर घर ख़नी श्रवक्य मार हाला जाए॥ १९। थीर यदि की ई ऐसा पत्थर द्वाध में लेकर किस से को ई मर सकता है किसी के। मारे श्रीर बह मर जार ते। वह मी ख़नी ठहरेगा थ्रीर वह ख़नी श्रवक्य मार डाला जाए॥ १८। वा कोई दार्घ मे ऐसी लकडी लेकर जिस से केर्न सर सकता है किसी की मारे श्रीर वह मर जाए ती वह भी ख़नी ठहरेगा भीर वह खूनी अवश्य मार डाला जाए। को मार डासे जब ही मिले तब ही बद उसे मार ढाले ॥ २०। थ्रीर यदि कोई किसी की बैर से ठकेल दे वा घात लेगाकर कुछ उस पर ऐसे फेक दे कि वह मर जार, २९। वा श्रमुता से उस की अपने द्वाय से ऐसा मारे कि वह मर जाए ती जिस ने मारा द्या सार दाला 'नार घह खूनी ठदरेगा

सब खपने खपने नगरों में से लेबीयों की अपने ही ठिकेल दे वा बिना घात लगाये उस पर कुछ फैंक है, २३। वा ऐसा कोई पत्थर लेकर जिस से काई मर सकता है दूसरे को विन देखे उस पर फेंक दे श्रीर वह मर जार पर वह न उस का शत्रु श्रीर न उस की हानि का खोजी रहा हो, २४। तो मगडली मारनेहारे थैं।र लेाडू के पलटा लेनेहारे के बीच इन नियमों के श्रनुसार न्याय करे ॥ २५ । श्रीर मग्डली चस ख़ूनी की लोडू के पलटा लेनेहारे के धाथ से बचाकर उस भरणनगर में जद्दां वह पहिले भाग गया हा लाटा दे थार जब लां पवित्र तेल से ग्राम-पेंक्र किया हुआ मदायाजक न मर जार तब हों वह वहीं रहे॥ २६। पर यदि वह ख़नी उस शरण-नगर के सिवाने से जिस में वह भाग गया है। वाहर निक्रलकर श्रीर कहीं जार, २० । श्रीर लाह का पलटा लेनेहारा उस की श्ररणनगर के सिवाने के बाहर कहीं पाकर मार डाले ता बद लेाहू वहाने का दोष्री न ठदरे॥ २८। क्योंकि ख़ूनी की महायाजक की मृत्यु से श्रायनगर में रहना चाहिये श्रीर महायाजक के मरने के पीके वह अपनी निज भूमि को लैंग्ट सकेगा ॥ २९ । तुम्हारी पीक़ी पीक़ी में सुम्हारे सव रहने कि स्थानों में न्याय की यह विधि ठहरी रहे॥ ३०। श्रीर जी कोई किसी मनुष्य को मार डाले से। साबियों के कहे पर मार डाला जार पर सक ही साक्षी की साक्षी से को ई न मार दाला जार ॥ ३९ । श्रीर की ख़नी प्रागदाई के येग्य ठहरे उस से प्रागदगढ़ के वदले में. जुरमाना न लेना वट प्रवश्य सार हाला जाए॥ ३२ । ग्रीर ९९ । लोहू का पलटा सेनेहारा खाप ही उस ख़ुनी जो किसी ग्रारणनगर में भागा हा उस के किये भी इस मतलव से लुरमाना न लेना कि वह याजक की मरने से पहिले फिर अपने देश में रहने की लै। टने पार ॥ ३३ । से जिस देश में तुम रहे। गें उस की खशुद्ध न करना ख़ून से ती देश अशुद्ध हो जाता है ग्रीर जिस देश में जब ख़ून किया जार तब केवल खूनी के लोहू।बहाने ही में उस देश,का प्रायश्चित से लोटू का पलटा लेनेहारा बब ही बह ख़नी उसे हैं। सकता है ॥ ३८। से जिस देश में तुम रहनेहारे मिल जार तंब ही उस की मार डालें। २२। पर यदि | दीगे उस की बीच में रहूंगा उस की व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त व्यक्त कोई (क्रिसी क्रो बिना सेवि बीर बिना अनुता रक्ष्ये में यहावा ते। इस्तरिकीं के बीच रहता हू ।

(गात्र गात्र के मां। में गढ्यह पहने का निपेध )

३६ पित्र यूर्डाफयों के कुलों में से गिलाद वी माकीर का पुत्र श्रीर मनक्ये का पाता या उस के वंश के कुल के पितरां के घरानी के मुख्य मुख्य पुरुष मूसा के समीप जाकर उन प्रधानों के साम्दने जा इसारिलयों के पितरां के घरानी के मुख्य पुरुष घे कदने लगे. २। यहावा ने इमारे प्रभु के। आजा दिई घी कि इसारसिया को चिट्ठी डॉलकर देश बांट देना थ्रार फिर यहाबा की यह भी आचा हमारे प्रमु का मिली कि हमारे स्रोात्री सलोफाद का भाग उस की बेटियों की देनाँ॥ ३। से यदि वि इसारलियों के पीर किसी गीत्र के पुरुषों से व्याही जार ता उन का भाग इमारे पितरें। के भाग से कूट जाएगा श्रीर जिस गोत्र में वे व्याही जाएं उसी गोत्र के भाग में मिल जीएगा सा हमारा भाग घट जाएगा ॥ ४ । थीर' लय इरारांतियां का ज़ुविली' रोगा तव जिस गोत्र में ये व्याही जाएं उस के भाग में उन का मारा पक्की रीति से मिल जाएरा। श्रीर बह इमारे पितरीं की गोर्ज को माग से सदा को लिये कुट जारगा॥ ५। तव यहावा से याचा पाकर मुसा ने इसार्यात्यों से कहा प्रमुक्तियों के गोत्री ठीक कहते हैं ॥ ६ । सलाफाद की बेटियां के विषय में

(१) भ्रयात् नलागस्दवासे मर्रासेगे का यन्द ।

यहावा ने यह बाचा दिई है कि का वर जिस की द्राष्ट्रि में श्राच्छा लगे बह उसी से व्याही जार पर वे अपने मूलपुरुष ही के गोत्र के कुल में व्याही जाएं ॥ । श्रीर इसार्णलेयी के किसी गीत्र का भाग दूसरे गीत्र के भाग में न मिलने पार इज्ञारली व्यवने खपने मूल-पुरुष के गोत्र के भाग पर बने रहें॥ ८। ग्रीर इसारिलयों के किसी गाँत में किसी की घेटी है। जा भाग पानेवाली हा सा श्रपने ही मूलपुरुप के गीत्र के किसी पुरुष से व्याही जार इस लिये, कि इसा-रली अपने अपने मूलपुरुष के भाग के अधिकारी र्रहे॥ ९ । किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र की भाग में मिलने न पाए इसार्शलयों के-एक एक गोत्र के लोग खपने खपने भाग पर बने रहें॥ ९०। यहाँ वा की स्नाचा के सनुसार चे। उस ने मुसा को दिई सलाकाद की वेटिया ने किया। १९। अर्थात् मद्दला तिसी द्वारला मिस्का स्रीर नीया जी सलीफाद की बेटियां घीं उन्हों ने अपने चचेरे भाषयों से व्याद्य किया॥ १२ । वे यूसुफ को पुत्र मनक्ष्ये को खंद्य को कुला में व्याही गर्द और उन का मार्ग उन के मूलपुक्य के कुल के गोत्र के प्रधिकार मे बना रहा॥

१३। ची याचारं ग्रीर नियम यहावा ने मीम्राव के ग्रराखा में यरोहा के पास की यर्टन नदी के तीर पर मूसा के द्वारा इसार्शतियों की दिये से ये ही हैं।

## व्यवस्थाविवरण नाम पुस्तक ।

(पूर्व इत्तान्त का विवरए)

श्वराया में पीर पारान् श्रीर ते। पेल् के बीच श्रीर | तो कुछ यद्दीया ने मुसा की इसार्यलियों से कहने

से कदी से। ये दें॥ २। होरेख से कादेशवर्ने तक १. जी वाते मूचा ने यर्दन के पार जंगल से चे पहाड-का मार्ग ग्यारह दिन का है। इ। में स्थान सूप् के साम्हने के चालीस्व वरस के ग्यारहवें महीने के पहिले दिन के। लावान् इसेरात् खार दीजाहाव् में सारे इसारलियां की बाहा दिई घी उस के बनुसार मूसा उन से ये

1 - 12

वार्त कहने स्त्राा॥ । । वर्षात् जय मूसा ने एमेरियो | के राक्षा हेश्रुवीन्वासी सीहान् वीर वाशान् के राजा श्रश्तारीत्वासी श्रीग् की एदेई में मार हाला, प्रो उस की पीछे यहने की पार माळाख देश मे यह व्यवस्था का विवरण यो करने लगा कि, ६। इमारे परमेश्वर यहावा ने चेरिव के पास इम से कदा था कि तुम लेगी की इस पहाड की पास रहते हुए बहुत दिन हो गये हैं॥ ७। से अब क्च करें। और रसारियों के पहाड़ी देश की थार क्या ब्ररावा से क्या पहाड़े। से क्या नीचे के देश में क्या दक्किकन देश में क्या समुद्र के तीर पर जितने लेगा श्नेरिया के पास रहते है। उन के देश की अर्थात् लवानान् पर्वत ले। और परात् नाम महानद लीं रहनेहारे कनानियों के देश की भी चले जाखा। ८। सुनो मे उस देशको तुम्हारे साम्हने किये देता हू सा निस देश के विषय यहाँवा ने स्त्राहीस् सम्हाक् श्रीर याक्रव तुम्हारे पितरों से किरिया खाकर कहा था कि मैं इसे सुम की श्रीर तुम्हारे पीछे तुम्हारे वंश की। दूरा। चस की खब जाकर खपने खिधकार में कर ली **। ए**। फिर उसी समय में ने तुम से कहा कि में तुम्हारा भार श्रकेला नहीं सह सकता॥ १०। क्योंकि तुम्हारे परमेश्रवर यद्योघा ने तुम की यहां ली वकाया है कि तुम शिन्ती में याज याकाश के तारी के समान हुए हो ॥ १९। तुम्हारे पितरीं का परमेश्वर तुम की इजारगुवा थ्रीर भी वडार थ्रीर श्रपने वचन के ब्रनुसार तुम की ग्राशीय देता रेडि ॥ १२ । पर तुम्हारे जनाल खीर भार थीर कगाडे रगड़े की में श्रफेला कहां तक सह सकता हू॥ १३। से तुम छपने एक एक गोत्र से ये खुद्धिमान् थार सममदार थार प्रसिद्ध पुरुष चुन सो ग्रीर मे उन्हे तुम पर मुखिया ऋरके ठहराजगा ॥ 98। इस के उत्तर में तुम ने मुक्त से ऋदा जा कुछ तू इम से कहता है उस का करना खळा है। प्र । से में ने तुम्हारें गोंत्रों के मुख्य पुरुषो की जो युद्धिमान् श्रीर प्रसिद्ध पुरुष्र श्रे चुनकर तुम पर मुद्भियां ठष्टराया प्रयोत् छ्जार छ्जार से से से पचास पचास श्रीर दस दस के कपर प्रधान श्रीर तुम्हारे

समय में ने तुम्हारे न्यायियों की आजा दिसे कि तुम प्रापने मास्यों, के बीच के मुकट्टमें सुना करी थ्रीर उन के बीच थ्रीर उन के पड़े। स्वाले परदेशियों के बीच भी घर्म से न्याय किया करे। ॥ ९७। न्याय करते समय किसी का पद्म न करना जैसे बड़े की वैसे ही छाटे मनुष्य की भी सुनना किसी का मुंह देखकर न हरना क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है छीर की मुकट्टमा तुम्हारे लिये कठिम ही से। मेरे पास से खाना खीर में ससे सुन्ता। १९८। थ्रीर मे ने उसी समय तुम्हारे सारे कर्तव्य कर्म तुम को बता दिये-॥

🤼 १९ । थीर इस हारेख् से कूच करके श्रुपने परमे-श्वर यहावा की श्राचा के श्रनुसार उस सारे बहे थीर भयानक जंगल में दोकर चले जिसे तुम ने रमोरियों के पहाडी देश के मार्ग में देखा थीर हम कादेशवर्ने से याये ॥ २०। वहां में ने तुम से कहा तुम रमेरियों के पहाडी देश लें बा गये ही जिस की इमारा परमेश्वर यहीवा इमे देता है॥ २१। देखे। उस देश की तुम्हारा परमेश्वर यहावा तुम्हारे साम्हने किये देता है सा श्रपने पितरीं के परमेश्वर यहीया के वचन के अनुसार उस पर चढी थीर चसे अपने याधिकार में से लो न तो तुम हरी थीर न तुम्हारा मन कच्चा थे। ॥,२२। से। तुम, सव मेरे पास खाकर कहने लगे हम खपने खागे पुरुषों के। भेज देंगे जा उस देश का पता लगाकर इस की यह सन्देशा दें कि कीन से मार्ग होकर चलना खैर किस किस नगर में प्रवेश करना परेगा ॥ २३ । इस वात चे प्रसन्न हो कर में ने तुम में से खारह पुष्प स्रार्थात् गोत्र पी है रक्ष पुरुष चुन लिया॥ २४। ग्रीर से पहाड पर चक् गर्वे श्रीर रश्कील् नाम नाले की पहुचकर उस टेश का भेद लिया, २५। ग्रीर उस देश के फलों में से कुरू द्वाश में लेकर इमारे पास स्राये श्रीर इस की यह सन्देशा दिया कि सी देश हमारा परमेश्वर बद्दीवा हमें देता है से अच्छा है। २६ । तै। भी तुम ने बहां जाने से नाह किया खरन ष्रपने परमेश्वर यहावा की फाजा के विरुद्ध हो, ा गोत्रीं के सरदार भी ठहरा दिये ॥ १६ । श्रीर उस । श्रपने श्रपने श्रपने हेरे में यह कहकर कुडकुडाने लगे

कि यहोवा हम से बैर रखता है इस कारण हम। पाएगा से उस की हियाब बंधा क्योंकि उस देश को मिस देश से निकाल से स्नाया है कि इस की ग्मोरियो के वश में करके सत्यानाश कर डाले। २८। इस क्लिधर जाएं इसारे भाइया ने यह क्षदके हमारे मन की कच्चा कर दिया है कि वहां के लेगा इस से बड़े थीर लम्बे हैं थीर वहां के नगर बहे बहे हैं थार उन की शहरपनाह प्राकाश से यात करती हैं। श्रीर इस ने वहां श्रनाक्वीशयां को भी देखा है ॥ २९। मैं ने तुम से कहा उन की कारख त्रास मत खाम्री थै।र न हरी॥ ३०। तुम्हारा परमेश्वर यदेवा जो सुम्हारे आगे आगे चलता दे से। याप तुम्दारी खोर से लहेगा जैसे कि उस ने मिस में तुम्दारे देखते तुम्दारे लिये किया ॥ ३९। फिर तुम ने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष श्रपने सहके की उठाये चलता है उसी रीति इमारा परमेश्वर यद्दीया इम की इस स्थान पर पहुचने लों उस सारे मार्ग में जिस से इस आये दें उठाये रहा॥ ३२। इस बात पर भी तुम ने श्रपने चस परमेश्वर यहावा पर विश्वास न किया, इड । जो सुम्हारे खागे खागे इस लिये चलता रहा कि हरे डालने का स्थान तम्दारे लिये ठूछे थ्रीर रात की जाग में और दिन की बादल में प्रगट देशकर चलने का मार्ग दिखाए॥ ३४। से तुम्दारी वे वाते सुनकर यहीवा का' काप महक उठा श्रीर उस ने यह किरिया खाई कि, ३५। निश्चय इस युरी पीठी के मनुष्यों में से एक भी उस श्रच्छे देश की देखने न पाएगा जिसे में ने उन की पितरीं की देने की किरिया खार्ड घी॥ ३६ । यपुने का पुत्र कालेय ही उमे देखने पाएगा थार जिस भूमि पर उस के पांच पहे हैं उसे में उस की ग्रीर उस के वंग का भी दंगा क्योंकि वह मेरे पीके पूरी रीति से है। लिया है।। ५०। श्रीर मुक्त पर भी यद्दावा सुम्हारे कारक के।पित दुवा थै।र यद कदा कि हु भी यदां जाने न पाएगा॥ ३८। नून् का पुत्र यदीयू को तेरे साम्दने खड़ा रहता है यह तो यहां जाने

का इसारितयों के श्रीधकार मे बही कर देगा ॥ इर । फिर तुम्हारे यालयच्चे जिन के विषय में तुम कदते ही कि ये जूट में चले जाएंगे खीर तुम्हारे ना लडकेवाने प्रभी भने खुरे का भेद नहीं जानते वे वहां प्रविश करेंगे थेंगर उन को मै वह देश दूंगा थ्रीर वे उस के श्रीधकारी होंगे॥ ४०। पर तुम लाग घ्रमकर कूच करेा छैार लाल समुद्र के मार्ग से जंगल की खोर जाखो ॥ ४९। तब तुम ने मुक्त चे कदा इम ने यदावा के विक्रु पाप किया है श्रव इस अपने परमेश्चर यद्दीवा की खाज्ञा के खनुसार घढके लहेंगे । से तुम श्रपने श्रपने द्वियार बांधकर पदाइ पर विना से चे समभे चढने की तैयार हो गये॥ ४२। तब यद्दोवा ने सुक्त से कदा उन से कद दें कि तुम मत चट्टा थीर न लड़ा खोंकि में तुम्हारे बीच महीं हू कही ऐसान दो कि तुम श्रपने शत्रुत्रों से द्वार जाग्रों ॥ ४३ । यद वात में ने तुम से कह दिई पर तुम ने न मानी वरन ठिठाई से यदेग्या की याचा का उद्घंघन करके पहाड पर चढ़ गये॥ ४४। तब उस पहाड़ के निवासी एमी-रियों ने तुम्दारा साम्दना करने की निक्रलकर मधु-मिक्खियों की नाई तुम्दारा पीका किया थीर सेईर् देश के हामा ले। तुम्हें मारते मारते चले खाये॥ 8५। से तुम लैाटकर यदेवा के साम्दने राने लगे पर यहावा ने सुम्हारी न सुनी न सुम्हारी बाती पर कान लगाया॥ ४६। थ्रीर तुम जितने दिन रहे उतने प्रार्थात् यद्दत दिन कादेश में रहे।

२ त्व घर याज्ञा के यनुसार की यदीया ने मुक्त की दिई थी इम ने घूमकर कूच किया थे। र लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की थ्रीर चले थ्रीर यद्दत दिन तक मेर्ड्र पदाड़ के बाहर वाहर चलते रहे॥ २। तब यदीवा ने मुक्त से कदा, ३। तुम लोगों को इस पहाड़ के वाहर वादर चलते हुए वहुत दिन वीत गये खब घ्रमकर **उत्तर की ख्रार चला॥ 8। ख्रीर तू प्रजा के लागा** को मेरी यह आचा सुना कि तुम सेईर् के निवासी

<sup>(</sup>१) मूल में नगर यहे थीर भाकाश से। इट हैं।

व्यपने भाई एसावियों के सिवाने के पास देकार (न हुए तब से यहावा का द्वार उन्हें कावनी में से उन को देश में से में तुम्हें पांत्र धरने का ठै।र तक न दूंगा इस कारण से कि मैं ने सेईए पर्यंत एसा-वियों के खिंधकार में कर दिया है ॥ ई । तुम उन से भाजन चपैये से माल लेकार खा सकार्त खीर च्पैया देकर कूग्रों से पानी भरके पी सक्तागे॥ छ। क्रोंकि तुम्हारा परमेश्वर यहीचा तुम्हारे हाथा के सव क्रामीं के विषय तुम्हें थाशीप देता श्राया है इस भारी जगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है इन चालीस वरसें में तुम्हारा परमेश्वर यहावा तुम्हारे सग रहा है तुम को कुरु घटी नहीं हुई ॥ ८ । यों इम चेर्द्शनिवासी खपने माई एसाविया के पास से होकर प्ररावा के मार्ग थीर रलत थीर रखोन-गोवेर् की पीके केरिकर चले।

रै। फिर इम मुडकर मेा श्राह्म के जगल के मार्ग से हाकर चले थे।र यहावा ने मुक्त से कहा माश्रावियों की न सताना श्रीर न लडने की छेडना क्योंकि मे उन के देश में से कुछ भी तेरे खोंधकार में न कर द्रााक्यों कि मैं ने खार्की लूतिया के खों धकार में किया है। १०। श्रामें दिनों में वहां रमी लाग वसे हुए घे ने। ध्यनाकियो के समान वलवन्त थीर लंबे सबे थीर ग्रिनती में बहुत थी। १९। छीर ष्यनाकियों की नाई वे भी रपाई गिने जाते थे पर मास्राची उन्दे एमी कहते है। १२। ग्रीर स्नाले दिना सेईर् मे द्वारी लाग वसे हुए घे पर एसाविया ने उन को उस देश से निकाल दिया श्रीर श्रपने साम्दने से नाश करके उन के स्थान पर खाय बस गये जैसे कि इसार्यालयों ने यद्दीया के दिये हुए श्रपने श्राधिकार के देश में किया॥ १३। श्रव तुम लोग कूच करके केरेद नदी के पार चाम्री से इम खेरेद् नदी को पार श्राये॥ पश । श्रीर हमारे कादेश्-यने की छोड़ने से लेकर जेरेद् नदी के पार दोने ला ग्रहतीस धास वीत गये उस वीच में यहावा की किरिया के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्वा कायनी में से नाश दे। गये॥ १५। जब की से नाश

जाने पर हो थीर वे तुम से हर जारंगे से तुम मिटा हालने के लिये उन के विक्रह यहा ही रहा॥ वहुत चीक्षस रहे।॥ थ। उन्हें न होड़ना क्योंकि १६। से जब सब योहा मरते सरते लोगो के बीच में से नाग्र हो गये, १०। तख यद्दीवा ने मुक्त से कड़ा, १८ । षव मायाव के सिवाने सर्पात् स्रारं की लांघ॥ १९ । श्रीर सब तू स्रम्मोनियां के साम्द्रने साकर उन के निकट पहुंचे तब उन की न सताना खीर न केंद्रना क्योंकि में सम्मोनियां के देश में से कुछ भी तेरे षाधिकार में न करंगा क्योंकि मैं ने उसे ज़तियों के अधिकार में कर दिया है।। २०। वह देशें भी रपाइयों का शिना जाता या क्यों कि ष्रााले दिनों में रपाई जिन्हे श्रम्मोनी जम्जुम्मी कहते थे ना वहां बसे दुर थे॥ २९। वे भी अनाकियां के समान बलवान थार लंबे लवे थार गिनती में बहुत थे पर घरोद्या ने उन की श्रामीनिया की साम्हने से नाश कर दाला थार उन्हों ने उन का उस देश से निकाल दिया थीर उन के स्थान पर आप इस गये ॥ २२ । जैसे कि उस ने ,सेईर् के निवासी एसावियों के साम्हने से दारियों की नाम किया श्रीर उन्हों ने उन की उस देश से निकाल दिया थीर आज लों उन को स्थान पर विद्याप वसे है।। २३। वैसा ही खरिवयों की जो अज्जा नगर ले। गांवीं में बसे हुए घे कर्रोगियों ने जी कर्रोर् से निकले घे नाश किया खीर उन के स्थान पर खाप वस गये॥ २४। श्रव तुम लाग चठकार क्वाच करे। श्रीर श्रानीन् के नाले के पार चला सुन में देश समेत हे श्रुद्यान् के राजा एमारी सीहान् का तेरे द्वाय में कर देता हू से। उस देश की अपने अधिकार मे लेने का ू खारम दार खीर उस राजा से युद्ध छेड़ दे॥ २५। जितने लेगा धरती भर पर रहते हैं उन सभी के मन में में धाज के दिन से तेरे कारण डर श्रीर थरथराइट समवाने लगूंगा से वे तेरा समाचार पाकर तेरे डर के मारे कांप्रेगे खेर पीढित देंगे। २६। से में ने कदेगात् नाम जंगल से देश्वान् के राजा सीद्यान् के पास मेल की ये बात कड़ने

<sup>(</sup>१) मूल में थ्याकाश की तसे।

को दूत भेजे कि, २०। मुक्ते प्रापने देश में देशकर जाने दे में सहक सहक चला लालगा दिएने वार्ग न मुहंगा । २८ । स्पैया लेकर मेरे घाष भाजनवस्त् देना कि में खाऊं थीर पानी भी खपैया लेकर सुक की देना कि मै पीऊं केवल मुभे पाय पाय चले जाने दे ॥ २९ । जैसा सेईर् के निवासी एसाविया ने श्रीर बार् के निवासी मात्राविया ने मुभ से किया पैसा ही तू भी मुक से कर इस रोति मे यदन पार हाकर चस देश में पहुचूंगा जे। हमारा परमेश्वर यदीवा हमें देता है। ३०। पर हेश्योन् के राजा सीधान् ने हम की ख़पने देश में धाकर चलने देने से नाह किया क्योंकि तेरे परमेश्वर यद्योवा ने उस का चित कठार और उस का मन मगरा कर दिया था इस लिये कि उस की सेरे हाथ में कर दे जैसा श्राज प्रगाट है।। इ१। ग्रीर यद्यावा ने सुम से कहा सुन मै देश समेत सीक्षान को तोरे वश में कर देने पर ष्ट्र उस देश की अपने अधिकार में लेने का आरंभ कर ॥ ३२ । तथ सी होन् श्रपनी सारी सेना समेत निकल प्राया थार इमारा साम्दना करके युद्ध करने का यहस् सो चढ़ ग्राया॥ ३३। भीर दमारे परमे-श्वर यद्याया ने उस की इस से इरा दिया श्रीर दम ने उस की पुत्री थीर सारी सेना समेत मार लिया॥ इश्रा श्रीर उसी समय इम ने उस की सारे नगर से लिये थीर एक एक यस हुए नगर की स्त्रिया बीर वालवद्वां समेत यदा लें। सत्यानाय किया कि कार्ड न कुटा ॥ ३५ । पर पशुक्री की इस ने अपना कर लिया श्रीर जाते दूर नगरी की जूट भी दम ने ले लिई ॥ ३६ । श्रर्नेन् के नाले की छै।रवाले अरीएर् नगर से लेकर चीर उस नाले में के नगर से लेकर गिलाव लों कोई नगर ऐसा ऊंचा न रहा जो हमारे साम्दने ठदर सकता क्योंकि इसारे पर्रेमेक्टर यहावा ने सभी की इमारे वश कर दिया॥ ३०। पर तुम ष्यमोनिया के देश के निकट वरन यव्योक नदी के उस पार जितना देश है और पहाड़ो देश की नगर जहां जहां जाने से दमारे परमेश्वर यहावा ने हम को वर्का वहां न गये।

३ तब इम सुड़कर वाशान् को मार्ग से चढ चले श्रीर वाशान् का श्रीग् नाम राजा श्रपनी चारी चेना चमेत हमारा चाम्दना करने को निकल खाया कि एद्रेई मे युद्ध करे॥ २। तव यदे।वा ने सुक्त से कहा उस से मत हर क्योंकि में उस की सारी सेना ग्रीर देश समेत तेरे हाथ मे किये देता हूं छीर जैसा तूने देश्वीन् के निवासी एमेरिया के राजा सीद्वान से किया है बैसा दी उस से भी करना॥ ३। से इमारे परमेख्वर यद्यावा ने चारी चेना चमेत घाणान् के राजा ख्रीग् को भी हमारे हाथ से कर दिया जीर इस उस की यहां लीं मारते रदे कि उस का कोई भी बचा न रहा॥ ४। उसी समय इस ने उस के सारे नगरों को ले लिया की ई ऐसा नगर न रहा जिसे इस ने उन से न ले लिया दे। इस रीति ख्रागीव् का सारा देश जे। वाशान् में खोगू के राज्य में शो खीर उस में साठ नगर घे से। इमारे वश मे श्रा गया ॥ ध । ये सव नगर गढ़वाले घे फ़्रीर उन के कची कची भदरपनाह श्रीर फाटक थीर वेंडे थे थीर इन का छोड विना श्रदरपनाद के भी बहुत से नगर थे ॥ ६। यौर जैसा इम ने देश्यान् के राजा सीद्यान् के नगरा से किया था वैसा हो हम ने इन नगरी से भी किया अर्थास् सब वसे हुए नगरीं की स्त्रियों थीर वालवच्ची समेत सत्यानाण कर डाला ॥ ०। पर सव घरैले पश् श्रीर नगरीं की लूट इस ने अपनी कर लिई ॥ द। या दम ने उस समय यर्दन को इस पार रहनेहारे एमा-रिया के दोना राजायों के द्वाय से व्यर्नान् के नाले से लेकर ऐर्में न् पर्वत तक का देश से लिया ॥ ९। इंमीन् को सीदोनी लोग सिर्यान् खीर एमोरी लोग सनीर् कदते हैं।। १०। समयर देश के सव नगर थ्रीर सारा गिलाइ थ्रीर सरका थ्रीर रहेई तक जा खी**ग़ के राज्य के नगर घे सारा खाणान्** इनारे यण में या गर्या ॥ १९ वं जी रपाई रह गये घे उन में से केवल वाणान् का राजा छोग् रह गया या उस की चारपाई जी लोडे की है से तो व्यभ्यानियों के रख्या नार में पड़ी है राधारण पुरुष को दाय की लेखें दें

श्राधिकार में ले लिया से। यह है स्त्रघीत् स्नर्नीन् के नाले के किनारेवाले ग्ररीएर् नगर से ले सब मगरीं समेत गिलाद् के पहाड़ों देश का स्नाधा भाग जिसे में ने स्वेनिया ग्रीर गादिया की दे दिया, १३। श्रीर जिलाद् का बचा हुश्रा माज श्रीर सारा दे दिया। सारा खाशान तो रपाइयों का देश कहलाता है॥ १८। श्रीर मनज्योर्च यार्ड्र्ने ग्रजूरियां श्रीर माकावासियों के सिवाना लें क्रेगीव्र का सारा देश से सिया थ्रीर वाशान् के नगरी का नाम अपने नाम पर इट्वोत्याईर् रक्खा श्रीर वही नाम ग्राज लीं बना है। १५। और मै ने ग्रिलाद देश माकीर् को दे दिया॥ १६। ग्रीर इबेनियों श्रीर गादियों की मैं ने गिलाद से से अर्नीन के नाले लें का देश दे दिया अर्थात् उस नाले का बीच उन का सिवाना ठहराया ख्रीर यख्वेाक् नदी सा की श्रामीनियां का की सलामी की नीचे की अपरावा की ताल ली जी। खारा ताल भी कहावता है खरावा ख़ार यर्दन की पूरव स्रोर का सारा देश भी में ने उन्हीं की दे दिया।

१८। थीर उस समय में ने तुम्हें यह खाचा दिई कि तुम्हारे परमेग्रवर यहावा ने तुम्हे यह देश दिया है कि उसे श्रपने थाधिकार में राज्यों तुम सब योहा इंचियारवध होकर श्रपने भाई इसार्गलया के क्षागे<sup>,</sup> पार चले। ॥ १९ । पर तुम्हारी स्त्रियां थे।र वालबच्चे थीर पशु जिन्हें में जानता हूं कि बहुत से नियम में तुम्हें सिखाने चाहता है से सब तुम्हारे नगरी में जो में ने तुम्हें दिये हैं हू उन्हें सुन ली इस लिये कि उन पर चली जिस से क्री वैसा विश्वास दे जैसाकि उस ने तुस की दिया है श्रीर वे उस देश के श्रीधकारी है। जाएं जी सुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन्हें यर्दन पार देता है तव तुम भी व्यपने व्यपने व्यधिकार की भूमि पर से। मैं ने तुम्हें विर्फ से से लोटोगे॥ २९। फिर में ने उसी

उस की लम्बोई नें। होयं की थीर चीढाई चार समय यहीयूँ से चिसाकर कहा हूं ने ध्रपनी खाखी हाथ की है। १२। जी देश इस ने उस समय अपने से देखा है कि तेरे परमेश्वर यहीवा ने इन दोना राजाक्री से क्या क्या किया है वैसा ही यहावा उन सब राज्यों से करेगा जिन में तू पार द्वाकर जाएगा ॥ २२। उन से न हरना क्यों कि जो तुम्हारी ख्रीर से लडनेवासा है सा सुम्हारा परमेश्वर यहावा है।

२३। उसी समय में ने यद्दीवा से जिंद्जिहासा वाशान् अर्थात् थार्गाव् का सारा देश जी श्रीम् के विनती किई कि, २४। हे प्रमु यदीवा तू स्पर्म राज्य में था इन्हें में ने मनश्चे के श्राधे गीत्र की दास की श्रपनी महिमा श्रीर वलवन्त हाथ दिखाने लगा है, स्वर्ग में श्रीर पृणिवी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम थार पराक्रम के कर्म कर सके॥ २५। से मुभे पार जाने दे कि यर्दन पार के उस उत्तम देश की अर्थात् उस उत्तम पहाड़ स्रीर लवा-नान् की भी देखने पाछ ॥ २६। पर यहावा तुम्हारे कार्या मुक्त से बठ गया और मेरी न सुनी बरन यहावा ने मुक्त से कहा वस कर इस विषय में फिर कभी मुम से वाते न करना ॥ २०। पिस्ता पहाड की चोटी पर चढ़ जा थीर पूरव पाँच्छम उत्तर दिक्कित चारीं खोर दृष्टि कर करके उस देश की विवाना है, १०। श्रीर किन्नेरेत् से ले पिस्गा देख ले स्योकि तू इस यर्दन पार जाने न पारगा।। २८। खीर यहार्थ की खाजा दे खीर उसे हियाव वधाकर हुठ़ कर क्योंकि इन लोगो के प्रागे प्रागे वही पार जाएगा छोर जो देश तू देखेगा उस की वही उन का निज भाग करा देगा ॥ २८। से इस वेत्पोर् के साम्दने की तराई मे रहे॥

(मूसा का उपदेशं)

प्रे ब्राह्म हे इसारल् की जी विधि श्रीर नियम में तुम्हें सिखाने चाहता

रह जारं॥ २०। स्नार जब यहावा सुम्हारे भाइयों तुम जीते रहा स्नार जी देश तुम्हारे पितरें। का परमेश्वर यद्दीवा तुम्हें देता है उस मे जाकर उस के थोंघकारी है। जाकी॥ २। जी याचा में तुम की , सुनाता हू उस में न ती कुछ खठाना और न सुद्ध घटाना तुम्हारे परमेश्वर, यहेश्वा की जो जो खाज्ञा में तुम्हें सुनाता हूं उन्हें तुम मानना॥ ३।, तुम ने ते। खपनी खाखे। से देखा है कि पेार् के

<sup>(</sup>१) पार्यात् याईद् की बिसाया ।

याल के कारब ग्रहोवा ने बग क्या किया अर्थात् | तुम की सुन पड़ा पर रूप कुछ न देख पडा केवल जितने मनुष्य बाल्पोर् के पीके देा लिये थे उन सभी प्रव्य ही सुन पहा ॥ १३। सीर उस ने तुम की स्नपनी की तुमारे परमेश्वर यहावा ने तुम्हारे बीच में से सत्यानाध कर डाला॥ ४। पर तुम ची खपने परमेखर यहावा के साथ साथ यने रहे सा सब की स्य क्रास्त्र जीते दे। । सुन में ने ता व्यपने परमेश्वर यहावा की खान्ता के खनुसार सुन्दें विधि थीर निषम सिदाये है कि विस देश के अधिकारी दें ने जाते दें। उस में तुम उन के खनुसार चले।॥ **६। से। सुम उन की धार**य करना श्रीर मानना क्योंकि देश देश के लेगों के लेखे सुम्हारी युद्धि श्रीर सनक इसी से प्रगट होगी सर्घात् वे इन सब विधियों की सुनकर कहंगे कि निश्चय यह यही जाति युद्धिमान् स्रीर समक्षदार है। छ। देखा कीन ऐसी बड़ी जाति चै दिस का देवता उस के ऐसे चमीप रद्दता है। दैसा हमारा परमेश्वर यहाखा जब कि इस उस की पुजारते हैं। दाफिर कीन ऐसी बड़ी जाति है जिंच के पाच ऐसी धर्मामय विधि भीर नियम हो जैसे कि यह सारी ध्यवस्या जा मे क्यां तुम की सुनाता हूं ॥ र । केयल यह प्रयाप है कि तुम अपने विषय छचेत रहा और अपने मन की वर्डी चैकिसी करे। न हो कि सो को वाते तुम में भ्रमनी भांकी से देखीं उन की विसरा दो बा जीवन भर में कभी श्रापने मन से उत्तरने दें। घरन तुम उन्हें प्रपने घेटे। पीतों की जताया करना॥ १०। विशेष करके उस दिन की यार्ने जिस में तू क्षेरियू के पास प्रापने परमेश्चर यहावा के साम्दने खड़ा या जब यहावा ने मुक्त से कहा था कि उन सोगों को मेरे पास एक हा कर कि मै उन्हें अपने घसन सुनाद इस लिये कि वे सीखें कि बिसने दिन पृष्यियो पर जीते उद्दे उतने दिन मेरा भय मानते उद्दे भार अपने लडकेयातां का भी विदारं॥ १९। तव तुम समीप बाकर उस पर्वत की नीचे खहे हुए उस पर्वत पर की है। बाकाश हों पहुंचती घों खैार **उस पर क्रान्धियारा थार बादल थार घोर खन्धकार** दावा रूपा वा ॥ १२ । तव घटावा ने उस खारा के कीच में से तुम से बाते कि दे बातें का गव्द ते।

वाचा के देशें वचन वताकर उन के मानने की ब्राचा दिई खाँर उन्दे पत्थर की दा परियाओ पर लिख दिया॥ १८। थ्रीर सुभ की यदेवा ने उसी समय तुम्हें विधि थै।र नियम सिखाने की श्राज्ञा दिई इस लिये कि जिस देश के श्रीधकारी दोने की तुम पार जाने पर दें। उस में तुम उन की माना करो ॥ १५ । से तुम खपने विषय बहुत सचेत रहा क्यों कि जब यदीयां ने तुम से धारेष्ट्र पर्वत पर खाग के बीच मे से बात किई तब तुम की कोई इप न देख पड़ा॥ १६। कही ऐसा न दें। कि तुम बिगड़कर चारे पुरुष चारे स्त्री को, १०। चारे पृष्टियी पर चलनेहारे किसी पशु चाहे खाकाश में उद्नेहारे किसी पत्ती के, ९८। चादे भूमि पर रेगनेहारे किसी जन्तु चादे पृथिबी के खल में रहनेहारी किसी मक्ली के सप की कोई मूर्ति खादकर बनाखी, १९। वा जब तुम बाकाण की लोर बांखें उठाकर सूर्य चंद्रमा तारों की अर्थात् स्राकाश का सारा गण देखी तव वहककर उन्हें दग्डवत् खार उन की सेवा करने लगो जिन को तुम्हारे परमेश्द्रर पहावा ने धरती पर को सब देशवालों को लिये यक्सा है॥ २०। श्रीर तुम की यहावा लोहे के भट्टे के चरीखे मिस देश से निकाल ले श्राया है इस लिये कि तुम उस की प्रजाबपी निक भाग ठरूरा जैसा खाल प्रगट है। २९। फिर तुम्टारे कारण यदीवा ने मुक्त से कीप करके यद किरिया खाई कि सू यर्दन पार जाने न पाएगा श्रीर जा उत्तम देश इसार्गिलयां का परमेश्वर यद्दावा उन्हें उन का निज भाग करके देता है उस में तू प्रवेश करने न पाएगा॥ २०। या मुक्ते इसी देश में मरना है मैं ता यर्दन पार नहीं जा सकता पर तुम पार जाकर उस उत्तम देश के बाधिकारी हो जाखेगी ॥ २३। से यापने विषय सचेत रहा न हा कि तुम उस वाचा को विसराकर वो तुम्हारे परमेख्वर यहावा ने तुम

<sup>(</sup>१) मूल में एवियो के नीचे जल में। (र) नूल में, बाद

से बांधी है किसी वस्तु की मूर्ति खोदकर बनाओं जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे लिये बरजी है। २४। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा भस्म करनेहारी स्वाग सा जल स्टनेहारा ईश्वर है।

२५। यदि उस देश मे रहते रहते बहुत दिन बीत जाने पर थीर अपने बेटे पाते उत्पन्न होने पर तुमं विग्राङ्कर किसी वस्तु के रूप की मूर्त्ति खोदकर वनाओं थीर इस रीति अपने परमेश्वर यहावा के लेखे व्याई करके उसे रिसिया दी, २६। ती मै याज षाकाश श्रीर पृथिवी की तुम्हारे विकट्ट साची करके कहता इ कि जिस देश के श्रधिकारी द्वाने के लिये तुम यर्दन पार जाने पर ही उस में से तुम जर्दी बिल्कुल नाथ हा जास्रोगो स्रीर बहुत दिन रहने न पाथोगे बरन पूरी रीति से सत्यानाश हा जास्रोगे ॥ २०। श्रीर यहावा तुम की देश देश के लोगों से तितर बितर करेगा थीर जिन जातियों के बीच यदीवा तुम की पहुचाएगा उन में तुम घोड़े ही रह जास्रोगे ॥ २८ । श्रीर वहां तुम मनुष्य के वनाये हुए सकड़ी थीर पत्थर के देवता थीं की सेवा करेंगे को न देखते न युनते न खाते न यूचते है। दि । पर वदा भी यदि तुम अपने परमेख्वर यदावा की ढूढो तो उसे अपने सारे मन ग्रीर सारे जीव से पूक्ने पर वह तुम्हें मिलेगा ॥ ३०। अन्त के दिनी में जब तू सकट में पड़ेगा और ये सब विपत्तियां तुम पर श्रा पड़ेंगी तब तू श्रपने परमेश्वर यहावा की खोर फिरेगा श्रीर उस की मानने लगेगा ॥ ३१। थीर तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है वद तुभे घोखा न देशा न नांग करेशा थ्रीर क्षे वाचा उस ने तेरे पितरीं से किरिया खाकर बाधी है उस की न मूलेगा ॥ इर । देखेा जब से प्रामेश्वर ने मनुष्य की सिरजंकर पृथियो पर रक्ष्या तव से लेकर तू अपने उत्पन्न दोने के दिन हों की वाते पूक् खीर खाकाश को एक होर हे दूसरी होर ले। की बाते पूह क्या ऐसी बढ़ी खात कमी हुई वा सुनने में बाई हैं॥ इइ। क्या कोई झाति कभी परमेश्वर की वासी बारा के बीच में से आती हुई सुनकर जीती, रही जैसे कि तू ने मुनी है। इह। फिर क्या परमेश्वर ने कीर किसी

जाति को दूसरी जाति के बीच से निकार्लन की कांगर बांधकर परीचा और चिन्द श्रीर चर्मत्कार थीर यह थीर वली हाय थीर वकाई हुई मुला से रेसे बडे भयानक काम किये वैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मिय में तुम्हारे देखते किये॥ ३५। यह स्य तुभ की दिखायाँ गया इस लिये कि तू जान रक्खे कि यहावा ही परमेश्वर है उस की छोड खीर कोई है ही नहीं ॥ इदं। स्नाकाश में से उस ने तुमे श्रपनी वार्गी सुनाई कि तुमें शिक्षा दे श्रीर पृथिवी पर चर ने तुसी व्यपनी वही स्नाग दिखाई स्नीर उस को वचन खारा को बीच में से खाते तुओ सुन पड़े ॥ 🕫 । श्रीर उस ने जो तुम्हारे पितरों से प्रेम रक्खा इस कारण उन के पोछे उन के दंश की चुन लिया थीर प्रत्यच होकर तुमी अपने वहे सामर्थ्य क द्वारा मिछ से इस लिये निकाल लाया, ३८। कि तुम से बड़ी थ्रीर सामर्थी जातियों की तेरे थारी से निकालकर तुमे उन के देश में पहुचार खैार उसे तेरा निज भाग कर दे जैसा खाज के दिन देख पहता है॥ इर । से प्राज जान से थीर श्रपने मन मे सेच भी रख कि कपर श्राकाश में श्रीर नीचे पृथिवी पर यहावा ही परमेश्वर है श्रीर कोई नही। हैं। थैं। र तू उस की विश्वियों थै। र श्वाचाओं को ने ष्राच तुभे युनाता हू मान इस लिये कि तेरा थीर तरे पीछे तरे बंग का भी भला दे। श्रीर जा देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुमें देता है उस में तेरे दिन बहुत बरन ग्रनन्त हीं ॥ 🖺 ४९ । तब सूसा ने यर्दन के पार पूरव भ्रोर तीन नगर अलग किये, ४२। इस लिये कि जी कीई बिन जाने थीर विना पहिले से वैर रक्ष्ये अपने किसी भाई की मार डाले से उन में से किसी नगर में माराः जार श्रीरः मारा कर जीता वचे, १३। श्रर्थात् बर्विनियों का बेसेर् नेगर जी जंगल के समग्रर देश में है और शादिया के शिलाइ का रामीत् थे। मनश्येद्यो के बाधान् का गोलान्॥

82 । फिर की व्यवस्था मूसा ने इसारिक्यों की दिई सा यह है। 84 । ये वे ही चितीनियां सीर नियम है जिन्हें मूसा ने इसार्यक्यों की तब कह सुनाया सब

के राजा देशवानवासी सीटान के देश में जिस राजा को उन्दों ने सिख से निकलने के पीके मारा, 80 । खीर उन्दों ने उस को देश की खीर बाशान् के राखा ग्रोगु के देश की स्थपने यश में कर लिया। यर्दन के पार सुर्योदय की छोर रहनेहारे एमी-रियों के राजाओं के ये देश थे॥ ४८ । यह देश णर्नान् के नाले की होरवाले खराएर् से ले सीखोन् क्षा हेमीन भी कदावता है उस पर्वत सी का सारा देश, १९ । थ्रीर पिस्ता को सलामी के नीचे सारा खरावा है॥

विधि श्रीर नियम में श्राज तुम्हें सनाता हूं से सुना तिरा दास न तेरी दासी न तेरा बैल न तेरा ग्रददा न इस लिये कि उन्हें सीखजर मानने में चैकिसी करे। ॥ २। इमारे परमेश्वर यद्देश्या ने तो द्वेरिव पर दम में याचा यान्धी ॥ ३। इस वाचा की यदावा ने धमारे पितरी से नहीं हम ही से चन्धाया जा सव के सब बाब यहां जीते हुए हैं ॥ ४। बरोबा ने उस पर्यंत पर प्राप्त के घीच में से तुम लेगों से प्राम्दने साम्दने वार्त किई ॥ ५ । उस ग्राम के डर के मारे तुम पर्यंत पर न चर्डे से। मैं यद्याया के खीर तुम्हारे योच उस का वचन तुम्हें यताने की खडा रहा तय उस ने कदा, ६। तेरा परमेश्वर यदावा जा तुमी दासत्य के घर श्राचीत मिस देश में से निकाल लाया है से में हूं॥

छ। मुभी छोड दूसरा की परमेश्वर करके न

८। तू अपने लिये कोई मूर्ति खेादकर न बनाना न किसी की प्रतिमा बनाना जी श्राकाण में बा पृष्यियी पर या पृष्यियी के जल में दै॥ ९। तू उन

दो सिस से निकले थे, हई। अर्थात यर्दन के की दराडवत् न करना न उन की जपासना करना पार द्येत्पीर् के साम्दने की तराई में एमेरियां क्योंकि में तेरा परमेश्वर यदेखा जलन रखनेहारा ईंग्वर हूं ग्रीर का मुक्त से वैर रखते है छन के वेटें। पातों और परपातों का पितरी का दगड दिया करता हूं, १०। श्रीर जो मुक्त से प्रेम रखते श्रीर मेरी श्राचार्थों की मानते हैं उन इजारी पर करुया किया करता हु॥

१९। छपने परमेश्वर यदोवा का नाम व्यर्थ न लेना क्योंकि सा यदावा का नाम व्यथे। से वह उस को निर्देश न ठद्दराएगा ॥

१२। विशासिंदन की मानकर पवित्र रखना जैसे के बरावा के ताल लें। यर्दन पार पूरव खोर का तिरे परमेश्वर यहावा ने तुमे खाचा दिई॥ १३। छः दिन तो परिश्रम करके श्रपना सारा कामकाल करना ॥ १८। पर सातवां दिन तेरे परमेश्वर यद्दे।वा भूमा ने सारे इसार्शलियों की युलया- के लिये विश्वामदिन है उस में न तू किसी भान्ति का कामकाल करना न तेरा बेटा न तेरी बेटी न को लिये विश्वामदिन घैउस में न तू किसी भान्ति तिरा कोर्ष पशुन कोर्ष परदेशों भी वा तेरे फाटकों के भीतर है। जिस से तैरा दास खार तेरी दासी तेरी नाई सुस्तारं॥ १५। ग्रीर इस वात की स्मरण रखना कि मिस देश में तू आप दास था थीर घढां चे तेरा परमेश्वर यदेग्वा सुभे वलवन्त द्वाघ ग्रीर वढ़ाई दुई भुवा के द्वारा निकाल लाया इस कारण तेरा परमेश्वर यद्दावा तुमे विश्वामदिन मानने की ग्राचा देता है।

> १६ । ग्रापने पिता श्रीर श्रापनी माता का श्रादर करना जैसे कि तेरे परमेश्वर यद्देश्वा ने सुक्षे प्राचा दिई जिस से का देश तेरा परमेश्वर यहावा तुमे देता है उस में तू बहुत दिन लें। रहने पार श्रीर तेरा भला है। ॥

१९। खन न करना ॥

१८। श्रीर व्यक्तिचार न करना 🛚 🗸

९९ । श्रीर चोरो न करना ॥

२०। थीर किसी के विरुद्ध मूठी सादी न देना॥ ३९। थ्रीर न किसी की स्त्री का लालच करना श्रीर न किसी के घर का लालच करना न उस के

<sup>(</sup>१) या नेरे सान्हने पराये देवताची की । जानना ।

<sup>(</sup>२) मूल में पृथियी के नीचे के जल में।

<sup>(</sup>१) वाः मूठी धात पर।

म उस के बैल गदहे का न उस की किसी बस्तु का लालच करना॥

३३। ये ही घवन यहावा ने उस पर्वत पर खारा 'श्रीर बादल थार घार श्रम्धकार के बीच मे से तुम्हारी सारी मगहली से पुकारके करे थार इस से श्राधिक थीर कुछ न कहा थीर उन्दें उस ने पत्यर को दो परियाओं पर लिखकर मुमे हे दिया॥ २३। क्षित्र पर्वत स्नाग से जल रहा सासीर तुम ने उस सद्य को र्थान्धयारे के बीच में से थाते सुना तब तुम खीर तुम्दारे गान्ना के सब मुख्य मुख्य पुरुष धार तुम्बारे पुरानिये मेरे पास खाये॥ २८। थ्रीर तुम कहने लगे हमारे परमेश्वर यहावा ने हम की कहे से सुन से फिर की कुछ हमारा परमेश्वर हो जायो। यद्दीवा कहें से हम से कहना थ्रीर हम सुनकर 8। दे इस्रास्त् सुन यद्दीवा हमारा परमेश्वर है हसे मानेंगे॥ २८। जब तुम मुक्त से ये वाते कह यद्दीवा एक है॥ ५-। तू प्रपने परमेश्वर यद्दीवा से रहे थे तब यद्दीवा ने सुना खीर इस ने मुक्त से प्रपने सारे मन थ्रीर सारे जीव थ्रीर सारी शक्ति के है से में ने सुनी इन्हों ने की कुछ कहा से भला तुम की सुनाता हू से तेरे मन में बनी रहें ॥ ७ । कहा ॥ २९ । मला होता कि उन का मन सदा थार तू इन्हें खपने लडकीवालों की समभाकर ऐसा हो बना रहे कि मेरा भयं मानते खीर मेरी सिखाया करना थार घर में बैठे मार्ग पर चलते

. खेत का न, उस को दास का न उस की दासी का | जिन्हें तुओ उन को । सिखाना दे।गा तुम से कट्टंगा इस लिये कि वे उन्हें उस देश में जिस का प्राध-कार मै उन्दे देने पर छूमाने ॥ ३२ । से। तुम यापने परमेश्वर यहावा की ग्राचा के ग्रनुसार करने में चै।कसी करना न ते। ददिने मुदना फ्रीर न याएं॥ ३३। जिस मार्ग पर चलने की स्राचा तुम्हारे परमेख्वर यदेखा ने तुम की दिई है उस सारे मार्ग पर चलते रद्वा इस लिये कि तुम जीते - रदी खीर तुम्हारा भला है। थ्रीर जिस देश के तुम अधिकारीः है।गे उस में तुम बहुत दिन, की बने रहे।॥

ई यह वह बाचा बीर वे विधियां छीर नियम है जो तुम्हें सिखाने की व्यपना तेल थैं।र महिमा दिखाई है थ्रीर हम ने उस तुम्हारे परमेश्वर यहाया ने इस लिये श्राचा दिई है का शब्द थारा के बीच में से खाते हुए सुना खाल कि तुम उन्दें उस देश में माना जिस के खिछकारी को दिन इस की जान पड़ा है कि परमेश्वर मनुष्य से दीने की पार जाने पर दी, २। श्रीर तू श्रीर तेरा बाते करता है तै।भी मनुष्य जीता रहता है ॥ २५ । घेटा ग्रीर तेरा पाता यहावा का भय मानते हुए ष्मव इम क्यों मर जारं क्यों कि इस बड़ी खाग से इम उस की उन सब विधिया थीर खादाथी। पर जा भस्म हो 'जाएंग्रे श्रीर यदि हम छपने परमेश्कर में तुभी सुनाता हू छपने जीवन भर चलते रहे यहेावा का शब्द फिर सुने तो भर जाएंग्रे॥ २६। जिस से तू बहुत दिन ली बना रहे॥ ३। से। हे सारे प्राधियों में से कीन रेसा है जो हमारी नाई इसाएल सुन छीर रेसा हो करने की चैकिश कर जीवते थैं।र श्राम के बीच में से बोलते हुए परमे- इस लिये कि तेरा भला हो थें।र तेरे पितरा के क्रवर का क्रव्य युनकर जीता वचा दे। ॥ २० । तू परमेक्वर यहीवा के वचन के ब्यनुसार उस देश में समीप जा थीर जो कुछ हमारा परमेक्वर यहीवा जहां दूध थीर मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत

कहा कि इन से।गों ने को को वाते तुम से कही साथ प्रेम रखना॥ ६। गीर ये याजारं की मै याज सब क्याचाकी पर चलते रहे जिस से उन की क्रीर लेटते उठते दन की चर्चा किया करना॥ ८। श्रीर चन को वश को भलाई सदा ले। वनी रहे॥ ३०। इन्दे ग्रपने हाथ पर चिन्दानी करके वांधना श्रीर जाकर उन में कह कि प्रापने प्रापने डेरे से फिर वे तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें॥ ९। जास्रो॥ ३९। पर तू यहीं मेरे पास खदा द्वाना स्त्रीर इन्द्रे श्रपने श्रपने घर के चौखट की बाजु में स्त्रीर में वे सारी श्राचारं स्त्रीर विधियां स्त्रीर नियम स्त्रीर श्रपने फाटकीं पर लिखना ॥

देश में पहुंबार जिस के विषय उस ने इब्राहीम रस्टाक् स्रोर याकूय नाम तेरे पितरों से तुक्षे टेने को किरिया खाई बीर जब यह तुम की बड़े बड़े कीर बच्छे नगर छो हुन नदो बनाये, १९। श्रीर याच्छे यच्छे पदार्थी से भरे दुर घर तो तूने नहीं भरे चौर खुदे हुए कूरं के तू ने नहीं खोदे थै।र दाख की द्यारियां थीर बलपाई के वृक्ष के तू ने नहीं लगाये ये सब यम्तुरं जय वह हे थे।र तू याके तृप्त हो, पर। तद्य सचेत रहना न ही कि तू यदे। या की मूल जाए जी तुमे टासत्य के घर यर्धात् मिस्र देश से निकाल लाया है ॥ ९३। प्रापने परमेश्टर पद्दीया का भय मानना उसी की खेवा करना भीर उसी के नाम की किरिया खाना ॥ 98। तुम पराये देवताची के प्रधात व्यवनी चारी स्रोर के देशों के लागों के रेयताया के पी है न ही लेना। १५। ब्रोकि तेरा परमेग्वर वरोवा हो तेरे घोच है बर जल रठनेशारा ईश्वर है सा ऐसा न हा कि तेरे परमेश्वर यहावा का कीप तुक्त पर भडके थीर वद सुक का-पृष्टियी पर से नाथ कर डाले।

१६। तुम भ्रापने परमेश्वर यहावा की परीचा न करना वैसे कि तुम ने मस्सा में उस की परीक्षा किई यो ॥ १९ । प्रापने परमेश्यर यहावा की याजायों चिता-नियों थीर विधियों की जी उस ने तुक की डिई दे सावधानी से मानना ॥ ५८। थ्रीर स्रो काम यहाया के लेखे में ठीक बीर ख़क्का है सोई किया करना इस लिये कि तेरा भला हा खार जिस उत्तम देश के विषय यहावा ने तेरे पितरीं से किरिया खाई उस मे तृ प्रवेश करके उस का खोधकारी दे। नार, १९। कि तेरे सब गमु तेरे साम्टने से धिकियार जारं जैसे कि यहावा ने कहा था।

२०। फिर ग्रामे की जब तेरा लड़का तुभ से पृद्धे कि ये चितानियां श्रीर विधि बीर नियम जिन के मानने की खाजा इमारे परमेख्यर यहावा ने तुम को दिई है इन का प्रयोजन क्या है ॥ २९। तय व्यपने लड्को से कदना कि जब इम मिस में फिरीन के दास चे तब परीवा बलवन्त द्वाच से दम की

९०। श्रीर जब तेरा परमेश्वर यद्योवा तुभे उस मिस्र में से निकाल लाया ॥ २२। श्रीर यद्दीवा ने धमारे देखते निख में फिरीन, खीर उस के सारे घराने की दुख देनेदारे यड़े वडे चिन्द श्रीर चमत्कार किये॥ २३। खीर इम की यह वहां से निकाल लाया इस लिये कि इसे इस देश में पहुचाकर जिस के विषय उस ने इमारे पितरें से किरिया खाई घी इस की इमेदे॥ २४। खीर यहे। वा ने इमें ये सब विधियां पालने की बाचा दिई इस लिये कि इस व्यपने परमेश्वर यदावा का भय माने स्रीर इस रोति सब दिन इसारा भला हा सीर वह इस कां जीता रक्खे जैसे कि स्नाज है ॥ २५ । स्नीर यदि इन स्रपने परमेश्वर यद्दीवा की दृष्टि में उस की श्राद्मा के अनुसार इस सारी श्राद्मा के मानने में चै।कसी करें ता यह इसारे लिये धर्म ठहरेगा ॥

> 9. फिर जब तेरा परमेश्वर यहीवा तुमें उस देश में जिस के प्रधिकारी द्दोने के। तू जाने पर दै पद्दुचार श्रीर तेरे साम्दने से दित्ती निर्माणी समारी कनानी परिक्ती दिखी थीर यव्यमी नाम बहुत सी सातियों की अर्थात् सुम से बड़ी कार सामधी साता जातियों की निकाल दे, २। थीर तेरा परमेक्टर यदेावा उन्हे तुम से इरवा दे और तू उन की जीते तब उन्हें पूरी रीति से सत्यानाय कर डालना उन से वाचा न बांधना थीर न उन पर दया करना ॥ ३ । श्रीर न उन से ब्याइ शादी करना न ते। खपनी येटी उन के येटे की व्याह देना थीर न उन की बेटी की श्रपने बेटे के लिये व्याद लेना॥ ४। क्यों कि वद तेरे वेटे की मेरे पीके चलने से बदकाएगा थार दूसरे देवताओं को उपासना कराएगा ग्रीर इस कारण यदे।वा का काप तुम पर भडक चठेगा छैार वह तुक का श्रीघ्र सत्यानां य कर डालेगा ॥ ५ । उन लेगीं से ऐसा घर्ताय क्षरना कि उन की बेटियों की ठा देना उन की लाठों की ताड डालना उन की श्रयेरा नाम मूर्तिया को काट काटकर गिरा देना ग्रीर उन की खुदी हुई मूर्तियों की आग में जला देना॥ ई। क्येंकि तूँ ग्रपने परमेश्वर यदे।वा की पवित्र प्रका है यहे।वा

ने पंचिती सर के सब देशों के लोगों में से सुक्त की धून लिया है कि तू उस की प्रजा थीर निज धन ठहरे ॥ ७ । यद्याचा ने स्ना तुम से स्नेह करके तुम की चुन लिया इस का कारण यह न या कि तुम गिनती में श्रीर सब देशों के लोगी से श्रीधक ये वरन तम ता सब देशों के लागों से गिनती में घोडे घे॥ द। यद्देशवाने की तुम की वलवन्त दाय के द्वारा टासत्व के घर में से श्रीर मिस्र के राजा फिरीन के द्वाच से क्रुहाकर निकाल लिया इस का यदी कारण या कि वह तुम से प्रेम रखता है और उस किरिया की भी पूरी करना चाइता या जी उस ने सुम्हारे पितरीं से खाई घी॥ १। से जान रख कि तेरा परमेश्वर यहावा ही परमेश्वर है वह विश्वासयाग्र ईश्वर है थै।र की उस से प्रेम रखते थै।र उस की षाचारं मानते हैं उन के साथ वह एकार पीठी ली ष्यपनी वाचा पालता थ्रीर उन पर कच्या करता रहता है, १०। ग्रीर जी उस से बेर रखते है बह चन के देखते चन चे घदला लेकर नाश कर डालता है अपने वैरी के विषय वह विलम्ब न करेगा उस के देखते ही उस से बदला लेगा ॥ १९। इस लिये दन प्राचाओं विधियों ग्रीर नियमें की जी में ग्राज तुमे चिताता हू मानने में चैकिसी करना ॥

पर । श्रीर सुम को इन नियमों की युनकर माने। श्रीर इन पर चले। में तो तरा परमेश्वर यद्दीवा भी उस करणामय वाचा की पालेगा की उस ने तेरे पितरे। से किरिया खाकर बांधी थी ॥ १३ । श्रीर वह सुम से प्रेम रक्लेगा श्रीर तुम आशोप देगा थीर गिनती में वकाएगा श्रीर का देश उस ने तेरे पितरें। से किरिया खाकर तुम को देने कहा है उस में वह तेरी सन्तान पर श्रीर अन नये दाखमधु श्रीर टटके तेल आदि मूमि की उपन पर पाशीप दिया करेगा श्रीर तेरी गाय वैल श्रीर में इबकारियों की वक्ती करेगा ॥ १४ । तू सब देशों के लेगों से अधिक धन्य होगा तेरे वीच में न पुषप न स्त्री निवंश होगी श्रीर यद्दीवा तुम से उस प्रकार की राग दूर करेगा श्रीर मिस की व्रंस के राग दूर करेगा श्रीर मिस की व्रंस व्याधियां चिल्हें तू जानता है उन में

से किसी 'को तेरे न उपजाग्या तेरे सब चैरिया ही की उपजारमा ॥ १६ । थीर देश देश के जितने लोगो की तेरा परमेश्वर यहावा तेरे वश में कर देगा तू उन सभी की सत्यानाश करना उन पर तरस की दृष्टि न करना न उन के देवतायों की उपासना करना नहीं ते। तू फन्दे में फस खाएगा॥ १७। याँद तू ष्रपने मन में से चिकि वे जातियां ची मुक्त से श्रीधक हैं से में उन की क्योंकर देश से निकाल सकूं, १८ । तामी उन से न हरना की कुछ तेरे परमेश्वर यदीवा ने फिरीन चे थीर सारे मिस से किया उसे भली भांति स्मरक रहाना ॥ १९ । हो। यहे वहे परीका के काम तू ने ग्रापनी ग्रांखों से देखे थीर जिन चिन्हों सीर चमत्कारीं सीर जिस वल-वन्त द्वाच क्रीर वढ़ाई हुई मुका के द्वारा तेरा परमे-प्रवास यहात्रा स्था की निकाल लाया उन के प्रमुक्तर तेरा परमेश्वर यहाँचा उन सब लोगों से भी जिन से तु हरता है। करेगा॥ २०। इस से प्राधिक तेरा परमेश्वर यहोवा उन के बीच वरें भी भेचेगा यदां सो कि उन में से की वसकर किय वारंगे से भी तेरे साम्दने से नाश ही जाएंगे॥ २१ । उन से त्रास न खा क्योंकि तेरा परमेश्वर यहावा तेरे बीच है छै।र वह महान् छै।र भययोश्य ईश्वर है॥ २२। तेरा परमेश्वर यद्दोवा उन सातियों की तेरे श्रामे से धीरे धीरे निकाल देगा से। तूरक दम से उन का श्रन्त न कर सकेशा नहीं तो वनैले प्रश्च वरुकर तेरी ष्टानि करेगे॥ २३। तीसी तेरा परमेश्वर यहावा **उन की तुम से एरवा देगा थीर बब ली वे सत्या**-नाज न द्वी खारं तथ ली उन की प्रांत व्याक्तुल करता रदेगा ॥ २८ । भीर वह उन के राजाओं के। तेरे दाय में करेगा थीर तू उन का नाम भी धरती पर से मिटा डालेगा उन में से कोई भी तेरे साम्द्रने खडान रह सकेगा थीर अन्त से तूर्वन्दि सत्पानाण कर डालेगा ॥ २५ । उन के देवताया की खुदी हुई मूर्तियां तुम आगे में बला देना जा चान्दी वा सोना उन पर मका दे। उस का लालच करके

<sup>(</sup>१) मूल में याकाश के तही से।

न से लेना नहीं ते। तू उस के कारक पर में परिगा क्यों कि ऐसी यस्तुरं तुम्हारे परमेश्वर यहाया के लेखे चिनानी है । दई। श्रीर कोई चिनानी यस्तु खपने घर में न से साना नहीं ते। तू भी उस के समान सत्यानाश की यस्तु उद्देशा यरन उसे सत्यानाश की यस्तु जानकर उस से चिन ही चिन स्रीर बैर ही वैर रखना ।

ट. जी जा जाका में जाज तुक्ते सुनाता हू इन सभी पर चलने की चैंकिसी करना इस लिये कि तुम जीते थीर घठते रहा थीर जिस देश के विषय यहावा ने तुम्हारे पितरीं से किरिया खाई है उस में बाकर उस के प्रधिकारी है। जाग्री । २। थैर स्मरत रख कि तेरा परमेश्वर यद्दीया इन चालीस बरसें में सुने सारे मार्ग में इस लिये से श्राया है कि वह तुमें दीन वनार भैार तेरी परीका करके जान से कि तेरे मन में क्या क्या है और तृ उस की फ्राचाओं की पालेगा वा नदीं ॥ इ। उस ने तुम्ह की दीन बनाया थीर मूखा होने दिया फिर मान् जिसे न तू न तेरे पुरखा जानते भे यही तुम की खिलाया इस लिये कि वह तुम का विद्यार कि मनुष्य क्षेत्रल राटी वे नहीं जीता की की व्यन प्रदेशिया की सुद्द से निकलते दे उन से यह जीता है ॥ ॥ । इन चालीस घरसें में तरे यस्त्र पुराने न हुए श्रीर तेरे तन से नहीं गिरे ग्रीर न तेरे पांच मूले ॥ ४। फिर श्रापने सन में सीच कि जैसा कीर्स भाषने घेटे की ताइना देता यैसे ही तेरा परमेखर यदीया तुम की लाहना देता है। ६। से अपने परमेख्यर यहे।या की बाजाओं की मानते दुर उस के मार्गी पर चलना श्रीर उस का भय मानना ॥ ७ । कोंकि तेरा परमेश्वर यहावा तुभी रक उत्तम देश में लिये जाता है जो जल यहती हुई मदियों का बीर तराइयों श्रीर पहाड़ों से निक्सलते हुए गाहिरे गोंहरे से सों का देश है। दा फिर बद गोए जी दाखलताची मंबीरी चार मनारी का देश है कार तेलवाली जलपाई और मधुका भी देश है। ए। बस देश में अब की महंगी न होगी बरन उस मे

तुओं किसी पदार्थ की घटी न देशों वहा के पत्थर लोहे के हैं। थीर वहां के पहाड़ों में से तू ताम्बा खोदकर निकाल सकेगा ॥ १० । स्रीर तू पेट भर खारगा थीर उस उत्तम देश के कारण जी तेरा परमेश्वर यहावा तुमें देगा उस का धन्य मानेगा ॥१९ । सचेत रद्द न द्वी कि व्यपने परमेश्वर यहोवा की विसराकर उस की जो जो बाजा नियम बीर विधि मे बाज तुमी युनाता हूं उन का मानना छोड है, १२। ऐसान गांकि जब तूखाकर तृप्त दी ग्रीर ग्रस्के श्रच्छे घर बनाकर उन में बसे, १३। श्रीर तेरी गाय यैलें। थ्रीर भेड़ वकरिया की बढ़ती हा क्रार तेरा सोना चान्दी घरन तेरा सब प्रकार का पन बढ कार ॥ 98 । तब तेरा मन फूल खार श्रीर तू स्रापने, परमेश्यर यद्देश्या की भूल जार जा सुभी दासस्य के घर प्रार्थात् मिस देश से निकाल लाया है, १५। थार उस वहे थार भयानक जंगल में से ले प्राया है जहा तेज विषवाले सर्प थीर विच्छु हैं थीर विना अल के मूखे देश में उस ने तेरे लिये चक-मक की चटान से जल निकाला, १६। भीर सुके जगल में मान् खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा न जानते धे इस लिये कि वह सुके दीन बनाए और तेरी परीक्षा कर करके अन्त में तेरा भला ही करे॥ १७। ग्रीर न हो कि तू से। चने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्घ्य कीर मेरे ही भुजवल से मुक्ते प्राप्त हुई॥ १८। पर तू श्रपने परमेश्वर यहोवा की समरण रखना कि बदी है जो तुभी संपत्ति प्राप्त करने का सामध्ये इस लिये देता है कि जो वाचा उस ने तेरे पितरीं से किरिया खाकर वाधी थी उस की पूरा करे जैसा प्राप्त प्रगट है।। १९ । यदि तू प्रापने परमेश्वर यदेवा की विसराकर दूसरे देवताओं के पीसे हो ले भीर उन की उपासना श्रीर उन की दर्ब-वत् करे ते। मै याज तुम की चिता देता हूं कि सुम निःसंदेष्ट नाथ है। आस्रोगी ॥ २०। जिन कातियों की यहावा सुम्हारे सम्मुख से नाम करने

<sup>(</sup>१) मूल में जिस की पत्यर लाहा है।

<sup>(</sup>व) मूल में जलते हुए।

पर है उन्हों की नार्ष तुम भी खपने परमेश्वर यदे। की न मानने के कारण नाश हा जाखे। ग्रे

दे इसारल् सुन आज तू यर्टन पार इस लिये जानियाला है कि ऐसी जातियों

की जी तुम से वही थीर सामधी दे थीर ऐसे वहे नगरीं को जिन की शहरपनाह स्नाकाश से वार्त करती है ' अपने अधिकार मे ले॥ २। उन में यह वहे ग्रीर सम्बे सम्बे सेाा वर्णात् प्रनाक्यंगी रहते हैं जिन का दाल तूजानता है थीर उन के विषय तू ने यह सुना है कि अनाक्ष्यंशियो के साम्दने कीन ठहर सकता है।। ३। से आज यह जान रख कि जी तेरे प्यागे भस्म करनेहारी प्याग की नाई पार जानेहारा है वह तेरा परमेश्वर पद्दीवा है श्रीर वह उन का सत्यानाश करेगा श्रीर तेरे साम्हने दवा देगा थीर त्र यदीवा के कदे के व्यनुसार उन का उस देश से निकालकर शीघ्र नाथ करेगा ॥ ४। जब सेरा परमेश्वर यद्वावा उन्हे तेरे साम्दने से धिकयाकर निकाल चुके तय यद न सेाचना कि यद्देखा मेरे धर्म्स के कारण मुक्ते इस देश का अधिकारी द्वाने की ले आया है बरन उन जातिया की दुष्टता ही के कारण यदीवा उन की तेरे साम्दने से निकालता है॥ ५। तू जा उन की वेश का खोधकारी होने को जाने पर है इस का कारण तेरा धर्मा वा मन को सिधाई नही है तेरा परमेश्वर यद्देश्वा जी उन जातियों की तेरे सान्दने से निकालता है इस का कारण उन की दुष्टता है'स्रीर यह भी कि जो वचन उस ने इव्राहीम इंयुहाक् बीर यांकृष तेरे पितरी की किरिया खाकर दिया था उस की बह पूरा करना चाइता है।। ई। **से। यह जार्न रख कि**ंतेरा परमेश्वर यहीवा जी तुमें वह प्रव्हा देश देता है कि तू उस का श्राध-कारी हा सा तेरे धर्मा के कारण नहीं देता कोंकि तू तो इंटोली काति है॥ १। इस वात का स्मरण कर थे।र कमी न भूल कि जगल मे तूने किस किस

रीति ग्रपने परमेश्वर यहाँचा की क्रोधित किया वरन जिय दिन से तू मिस देश से निकला स्रय लों तुम इस स्थान पर न पहुंचे तय लें तुम यहावा से यलवा ही व्यलवा करते श्राये दे। ॥ ८। फिर दे।रेव् के पास भी तुम ने यदाया का क्रोधित किया श्रीर यह काप करके तुम्हे सत्यानाथ करने की उठा ॥ 🕻 । जय में उस वाचा की पत्थर की पटियाग्री की जी यदीवा ने तुम से वाधी घो लेने के लिये पर्यंत पर चढ गया तय चालीस दिन थ्रीर चालीस रात पर्वत पर रद्दा में ने न तो रेाटी खाई न पानी पिया॥ १०। ग्रीर यद्योद्या ने मुक्ते ग्रापने ही द्याय' की लिखी दुई पत्थर की दोना परियाओं का सीपा थ्रीर जितने वचन यद्दोवा ने पर्वत पर श्रास के बीच में से सभा के दिन तुम से कहे घे मा सब उन पर लियो दुर थे॥ १२। श्रीर चालीस दिन श्रीर चालीस रात के बीते पर यद्दीया ने पत्थर की वे दी वाचा की पटियारं मुभे दिई॥ १२। श्रीर यहावा ने मुभ से कहा उठ यहां से भट नीचे जा क्योंकि तेरी प्रजा के लाग जिन की तू मिस से निकाल से ब्राया है से विवाद गये दे जिस मार्ग पर चलने की खाजा में ने उन्दे दिई घी उस की उन्दें ने अटपट छोड़ दिया दे स्त्रधात् उन्दों ने एक मूर्ति ठालकार बना लिई है ॥ १३। फिर यद्दीघाने मुक्ते से कष्टामे ने उन लोगों का देखा कि वे इंडोनी जाति के दे॥ १४। से प्रय मुक्ते मत रोक में चन्दं सत्यानाश कह ग्रीर धर्मा पर से चन का नाम तक मिटा हार्लू ग्रीर उन से वटकर एक वही थै।र सामर्थी जाति तुर्मा से उत्पन्न कर ॥ १५। तब मैं घूमकर पर्वत से उतर चला ग्रीर पर्वत स्नाग में जल रहा था स्रीर मेरे दोनों हाथों में वाचा की वोनों पटियाएं घी॥ १६ । श्रीर में ने देखा कि सुम ने श्रपने परमेश्चर यद्दाद्या के विष्टु पाप किया श्रीर एक यक्डा ठालकर वना लिया जिस मार्ग पर चलने की क्षाजा यदीयाने तुम की दिई भी चस की तुम ने भटपट होड़ दिया था॥ १९ । सी म ने दोनों परियाखों का ग्रापने दोनों हाथा से

<sup>(</sup>१) गूल में याकाय लेा गढवाले नगरी की ! (३) मूल में. कडी गर्दनवाला।

<sup>(</sup>१) मूल में परनेश्वर की प्रांगुली। (३) मूल में कडी गर्दनवाले। (३) मूल में प्याकाण के तले से।

लेकर फेक दिया और वे सुन्हारे देखते टुकड़े टुकड़े | दे। गई॥ १८। तब तुम्हारे उस बहे पाँप के कारण जिस करके तुम ने यद्दीया की लेखे में युराई करने से उसे रिस दिलाई थी मै यहावा के साम्हने गिर पडा थीर पहिले की नाई अर्थात् चालीस दिन थीर चालीस रात तक न तो राटी खाई न पानी पिया॥ १९। में तो यहावा के उस काप श्रीर जलजलाइट से डरता था जिस से वह तुम्हे सत्यानाश करने को चठा या थार उस बार भी यहावा ने मेरी सुन लिई ॥ २० । श्रीर यहावा हायन से इतना कारित हुआ कि उसे भी सत्यानाथ करने की उठा दे। उसी समय में ने हाइन के लिये भी प्रार्थना किई॥ २९। श्रीर में ने वह वहड़ा जिसे वनाकर तुम पापी हुए चे ले स्नारा में डालकर फूँक दिया स्त्रीर पीस पीसकर चूर चूर कर डाला खीर उस नदी में फेंक दिया जी पर्वत से उतरी घी॥ २२। फिर तबेरा श्रीर मस्सा श्रीर किन्नेतदत्तावा में भी तुम ने यद्दावा की रिस दिलाई घी॥ २३। फिर जब यहावा ने तुम की कादेशवर्ने से यह कहकर भेजा कि जाकर उस देश के जो मै ने तुम्हें दिया है अधिकारी हो जाओ तब भी तुम ने अपने परमेश्वर यहावा की आचा के विषद्ध घलवा किया श्रीर न तो उस का विश्वास किया न उस की बात मानी ॥ २८। घरन जिस दिन से में तुम्हे जानता हू उस दिन से तुम यहावा से वलवा करते स्राये हो।। २५। से। मै यहावा के सम्हने चालोस दिन ग्रीर चालीस रात पडा रहा इस लिये कि यहावाने तुम्हे सत्यानाश करने की कहा था। २६ । श्रीर मे ने यहावा से यह प्रार्थना किई कि ह प्रभु यहावा क्रपना प्रजाबपी निज भाग जिसे तू ने श्रपने प्रताप से छुडा लिया श्रीर घलवन्त हाच वढ़ाकर मिस से निकाल लाया है उसे नाश न कर ॥ २०। थ्यपने दास इत्राहीम इस्हाक् थ्रीर याक्रव की सुधि कर और इन लोगों की कठोरता और दुष्टता श्रीर पाप पर चित्तन धर॥ २८। न ही कि जिस देश से तू इस की निकाल ले खाया है उस के लेगा यह कहने स्त्रों कि पढ़ी वा जो उन्हें 'उस देश में जिस

बीर उन में बैर भी रखता था इसी से उस ने उन्हे जगल में निकालकर मार डाला है।। २९। ये तेरी प्रजा थै।र निज भाग है। थै।र इन की तु अपने बड़े सामर्थ्य थीर अकाई हुई भुजा के द्वारा निकाल ले श्राया है ॥

१०. उस समय यहावा ने मुक्तः से कहा पहिलो परियायों के समान पत्थर की दे। श्रीर पंटियाएं गढ लें श्रीर उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत पर चढ़ श्राश्रीर लक्ष ही का एक सद्क्ष वनवा ले॥ २ । भीर में उन पंटियास्री पर वे ही वचन लिख़ाा जा उन पहिली परियाधा पर थे जिन्हे तू ने ते। इंडाला श्रीर तू उन्हें उस सदूक मे रखना॥ ३१ सो मै ने बबूल को लकड़ी का एक सद्क अनवाया थीर पहिली परियाओं के समान पत्यर की दें। श्रीर पंटियाएं गढ़ी तब उन्हें हाथें। में लिये हुए पर्वत पर चढ़ गया॥ ४। श्रीर जी दस वचन यहावा ने सभा के दिन पर्वत पर स्नाग के बीच में से तुम से करे थे वे ही 'सस ने पहिलां की समान उन परियाओं पर लिखे श्रीर उन की मुक्ते सीप दिया॥ ५। तब में फिरकर पर्वत से उतर ब्राया थ्रीर परियाखीं की ब्रपने बनवाये हुए संदूक मे धर दिया श्रीर यहोवा की श्राज्ञा के श्रनुसार वे वदी रक्खी हुई हैं ॥ ६। तब इसारली याकानिया के कूयों से कूच करके मेासेरा लें। ब्राये वहां हास्न मर गया भार उस की वहीं मिट्टी दिई गई श्रीरा उस का पुत्र रलाजार् उस की स्थान पर यासक का काम करने लगा ॥ ७ । वे वहां से कूच करके गुद्-गोदा की थार गुर्गोदा से यात्वाता की की जल बहती हुई नदियों का देश है पहुचे॥ ८। उस समय यहावा ने लेबी गोत्र की इस लिये खलग किया कि वियद्दीवा की वाचा का सदक उठाया, करे थीर यहावा के सन्मुख खड़े होकर उस की सेवाटहल किया कर चीर उस के नाम से श्राशीर्वाद दिया करे जैसे कि श्राज के दिन ली होता, है॥ ९। इस कारण सेवीयों की प्रपने भाइयों को देने का बचन उन की दिया था पहुचान सकत को साथ की दे निज अंश वा भाग, नहीं मिला

यहावा ही उन का निज साग है जैसे कि तेरे परमेशवर । यद्योधा ने उन से कहा था। १०। मै तो पहिले की नाईं उस पर्यंत पर चालीस दिन धार चालीस रात ठहरा रहा थ्रीर उस बार भी यहावा ने मेरी सुनी भीर तुमे नाश करने की मनसा हो इ दिई ॥ १९। से। यहाँचा ने मुक्त से कहा तू इन लेगों की श्रमुवाई कर कि जिस देश के देने की मै ने उन के पिसरी से किरिया खाकर कहा था उस में वे जाकर उस की श्रपने श्रधिकार से कर ले॥

१२। श्रीर श्रव हे इसारल् तेरा परमें इवर यहावा तुम से इस की छोड क्या चाइता है कि तू अपने परमेश्वर यहावा का भय माने उस के सारें मार्गी पर चले उस से प्रेम रक्खे श्रीर अपने सारे मन श्रीर सारे जीव से उस की सेवा करे, १३। श्रीर यदीवा की जो जो याचा थार विधि में आज तुक्ते हुनाता हू उन की माने जिस से तेरा भला है। एउं। सुन स्वर्ग बरन सब से कचा स्वर्ग भी ग्रीर पृष्वित्री ग्रीर चस में की कुछ है से सब तेरे प्रमेश्वर प्रहावा ही का है। १५ । तीभी यहावा ने तरे पितरें। से स्त्रेड थ्रीर प्रेम रक्क्खा थ्रीर उन के पी है तुम लोगों की जी उन के वश है। सारे देशों के लोगों में से सुन लिया जैसा कि स्राच के दिन है। १६। से। स्रापने क्रपने दृदय का खतना करी खैार खारी की इठीले न ष्टा॥ १०। स्थोकि सुम्हारा परमेख्यर यहावा वही ईप्ट्यरी का परमेश्वर थीर प्रमुखी का प्रमु सहान् पराक्रमी श्रीर भववाग्य ईश्दर है जो किसी का पक्ष नहीं करता श्रीर न घूस सेता है। १८। यह बपमूर धार विधवा का न्याय चुकाता श्रीर परदेशियां से प्रेम करको उन्हें भी जन स्रीर वस्त्र देता है।। १९।। की तुम परदेशियों से प्रेम रखना क्योंकि तुम भी मिख देश में परदेशों थे। २०। स्त्रपने परमेश्वर यहीवा का भय मानना उसी की सेवा करना उसी की बने रहना श्रीर उसी के नाम की किरिया खाना॥ २९। घद्दी तेरे स्तुति करने के याग्य है और बद्दी तेरा पर-मेश्वर है जिस ने तेरे साच वे वहें थीर भयानक काम

किये हैं जिल्हे तूने भाषनी आखों से देखा है। २२ । तेरे पुरुवा ता मिस जाने को समय सत्तर हो मनुष्य घे पर श्रव तेरे परमेश्वर यहावा ने तेरी, विनती श्राकाश के तारे। के समान बहुत कर दिई है॥

, , -54g

११ मी तू अपने प्रसिद्धर यद्यावा से प्रेम रखना भीर जो जुरू इस ने तुके सैंपा है उस का श्रर्थात् उस की विधिया नियमा थ्रीर आचान्त्रों का नित्य पालन करना ॥ २। से। तुम बाज से।च रक्खों में तो तुम्हारे बालबच्चें। से नहीं कहता जिन्हों ने न तो कुछ देखा श्रीर न जाना है कि तुम्हारे परमेश्वर यहीवा ने क्या ताहुना किई थीर कैसो महिमा थ्रीर वलवन्त हाथ थ्रीर वकाई हुई भुजा दिखाई, ३। ग्रीर मिस में वहा के राजा फिरान की क्या क्या चिन्ह दिखाये श्रीर उस की सारे देश में क्या क्या काम किये, ४। श्रीर उस ने मिस की सेना के घोड़ों और रणें से क्या किया अर्थात् अब वे तुम्हारा पीका किये हुए घे तव, उस ने उन की लाल समुद्र में हुवीकर कैसे नाम कर डाला कि साज तक चम का पता नहीं, प्र । श्रीर तुम्हारे इस स्थान में पहुचने लें। उस ने जगल में तुम से ज्या क्या किया, ई। सीर उस ने **रुधेनो एलो**श्राव् के पुत्र दातान् श्रीर श्रवीरास् सं वया क्या किया श्रर्थात् पृष्टिवी ने अपना मुद्द प्रकारको उन को घराना डेरा भीर सब अनु-चरीं समेत सब इकार्यालयीं के देखते कैसे निगल जिया॥ ७। पर यहोवा के इन यस बड़े बड़े कामी की तुम ने श्रापनी श्रांखी से देखा है। दा इस कारक, जितनी खाद्मारं मे खाज तुम्हें सुनाता हू उन सभा को माना करना इस लिये कि तुम सामर्थी द्वीकर उस देश में जिस के प्राधिकारी दोने की तुम पार काने पर द्वा प्रवेश करको उस के ग्राधिकारी है। जास्रो, ९। स्रीर उस देश में बहुत, दिन रहने पास्रो जिसे तुम्हें श्रीर तुम्हारे बंध को, देने की किरिया यहावा ने तुम्हारे पितरा से खाई श्रीर उस में दूध बीर मधु की धारारं,बहती हैं।। १०। देखा जिस देश की प्राधिकारी द्वाने की तुम जाने पर दे। से (१) मूल में बीच में। ।

<sup>(</sup>१) नूल में कड़ी गर्वमवाले। खुति है। (व) नूल ने वही तेरी

जहां तुम बीज याते चे थार घरे चारा के रात की रीति के बनुसार बपने पांच से घरदा बनाकर सींचते चे ॥ १९। पर जिस देश के व्यधिकारी दोने की तुम पार जाने पर हा मेा पहाड़ों थार तराह्यों का देश है और पाकाश की वर्षा के जल से सिवता है। ९२। यह ऐसा देश है जिस की रोरे परमेश्वर पराया का मुधि रक्ष्ती है धरन धरम के चादि में ले चना मों तेरे परमेन्यर यहावा की दृष्टि इस पर लगातार लगी रहती दें ॥

१३। धीर पदि तुम मेरी खाचाणी की जी मे यात तुम्हें मुनाता ट्रंध्यान से मुनकर प्रपने सारे मन बीर सारे जीव के साथ प्रपन परमेख्टर यद्दावा मे प्रेम रक्खे हुए उस की देया करते रही, 98। ती मे तुम्हारे देश में घरसात के बादि बीर बन्त दोनी समयों की वर्षा की स्वयने स्वयने समय पर किया क्षरंगा जिस से मू पापना यह नया दायमधु धीर टटका तेल मंचय कर सकेगा । १५। थार में सेरे पशुषों के लिये तेरे मैटान में घास स्पक्षासमा बीर रू पेट भर भर खा चकेशा॥ १६। से। खपने विषय मचेत रहा न हा कि तुम अपने मन में धीया खास्री थार यहककर इसरे देवताओं की उपासना थार उन की दरहवत करने लगा, १०। धीर वदावा का कीय तुम पर भड़के थीर यह प्राकाश की वर्षा यन्द कर दे थीर भाम व्यवनी उपज न दे थीर सुम उस उत्तम देश में से सा ग्रहाया तुम्दें हेता है शाद्र नाश हो सार्था॥ ९=। से तुम मेरे ये यसन अपने अपने भन थार जीव में धारक किये रहना थीर चिन्दानी करके श्रपने दाशों पर याधना थीर व सुम्हारी बांद्या के बीच टीके का काम दें॥ ९८। चौर तुम घर में यैटे मार्ग पर चलते लेटते चटते रन को चर्चा करके जपने लडकेयालें की रिखाया करना ॥ २० । श्रीर इन्हें खपने प्रपने घर के चै।खट के बासुखीं ख्रीर खपने फाटकीं के सपर सिखना, २१। इस लिये कि जिस देश के विषय यद्रीया ने तेरे पितरी से किरिया खाकर कहा कि में षसे तुम्हे दूगा उस में तुम्हारे श्रीर तुम्हारे लडके-

भिस देश के समान नहीं है जहां से निकल आये है। | यालों के दिन यहुत है। बरन जब ली पृधिवी के कपर का बाकाश यमा रहे तब लों वे भी बने उहें। २२ । से यदि तुम इन सव याचायों के मानने में लो में तुम्हें सुनाता हूं पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहावा से प्रेम रक्को स्रोर उस के सारे मार्गी पर चला थीर उस के यने रहा, २३। ता यदीया उन सब लातियों की तस्टारे बागे से निका-लेगा प्रार तुम अपने से बड़ी थीर सामग्री जातियों के अधिकारी ही जाणारी ॥ २४। जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव पडे वे सब तुम्हारे हा जाएंगे प्रधात जंगल से लयानान् तक थार परात् नाम महानद से ले परिचम के समुद्र की तुम्हारा सिवाना द्वारा।। २५। तुम्हारे साम्हने कार्ड भी खसा न रष्ट सकेगा क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पहे उस सब पर रहनेहारी के नन ने तुम्हारा परमेश्वर यहावा अपने यचन के जनुसार सुन्दारे कारख दर थीर घरघराटट चपनाएगा ।

२६। सुना में पाल के दिन तुम की पाशीय थीर साव दोने। दिखाता हूं ॥ २०। वर्षात् यदि सुम व्यपने परमेश्वर यहावा की इन बाद्यायों का जा में खाब तुम्हें हुनाता टूमाना ता तुम पर खाशीय देशो ॥ २८। थीर यदि तुम खपने परमेश्वर यहावा की बाजाबों का न माना बीर जिस मार्ग की बाजा में बाज मुनाता हू चसे क्रोडकर दूसरे देवताओं के पीड़े हा ला जिन्हें तुम नहीं जानते ता तुम पर खाप पहेगा ॥

२९। थीर अब तेरा परमेश्वर यदीवा तुक्त की उस देश में पहुचार जिस के खिधकारी होने की तु जाने पर है तब प्राणीय गरिक्जीम् पर्वत पर से थ्रीर खाप रयाल् पर्वत धर से सुनाना ॥ ३०। ध्या घे यर्दन के पार सूर्य्य के ग्रस्त दोने की श्रोर षाराया के निवासो कनानियों के देश में गिलाल के साम्दने मोरे के यांज यृत्तों के पास नदी दे॥ ३१। तुम ती यदेन पार इसी लिये जाने पर हो कि को देश सुम्हारा परमेश्वर यद्याचा सुम्हे देता है उस की याधिकारी हो जाया थीर तुम उस के याधि-

<sup>(</sup>१) मूल में पर्यंत पर रखना।

कारी देवतर उस में खास करीती॥ ३२। से जितनी विधियां और नियम में श्राज तुम की सुनाता हू उन सभी के मानने में चैकिसी करना ॥

े १२. जी देश तुन्हारे पितरी के परमेश्र्यर यहावा ने तुन्हें खोधकार में लेने को दिया है उस में जब लें तुम भूमि पर जीते रहा तब ली इन विधिया थीर नियमों के मानने मे .चैाकसी करना॥ २। जिन जातियों के सुम **अधिकारी** द्यागे उन के लोग कचे कचे पदाड़ों या टीला पर वा किसी मांति के दरे, घृष के तले जितन स्थानों से अपने देवताओं की उपासना करते है उन सभों की तुम पूरी रीति से नाश कर डालना ॥ ३। चन की वेदियों की ठा देना उन की लाठों की तीड़ हालना उन की अधेरा नाम मूर्तिया की खारा में जला देना श्रीर उन के देवताओं की खुटी हुई मूर्तियो को काटकर गिरा देना कि उस देश में से ुंचन की नाम तक मिट जाएं॥ 8। फिर की वे करते हैं तुम ग्रपने परमेश्वर यदीवा के लिये वैसे न करना॥ प्र। वरन को स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहावा तुम्हारे सव गोत्रों में से सुनं लेगा कि बड़ां स्रपना नाम बनाये उक्खे उस के उसी निवासस्थान के पास वाया करना ॥ ६ । श्रीर वही तुम श्रपने देामवील मेलबाल दशमाश थार उठाई हुई भेटे थार मन्त की वस्तुरं थीर स्वेच्छावलि थार गायवैला थार भेडवकारया को पहिलाठे ले जाया करना॥ १। थीर बहीं तुम अपने परमेश्वर यदे। वा के साम्दने भोजन करना श्रीर ध्रापने श्रापने घराने समेत सन सब कामा पर जिन में तुम ने दाघ लुगाया दे। खैार जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहावा की आशीप मिली हो थानन्द करना॥ ८। जैसे इस स्राजकल यहा जा काम जिस की मावता है सोई करते है वैसे तुम ,न करना ॥ ९ त जो विद्यामस्थान तुम्हारा **पर**मेश्वर

थोर के सव प्रमुखों से तुम्दें वियाम दे श्रीर तुम निहर रक्ष्मे पास्रो, १९ । तब दो स्थान सुम्हारा परमेग्बर यद्दीवा स्राप्ने नाम का निवास ठघराने के सिये चुन से उसी में तुम खपने दें। मवलि मेलविस दशमांश चठाई दुई भेंटे थ्रीर मन्नती की सब उत्तम उत्तम वस्तुरं जी तुम यदीवा के लिये सकल्व करीगे निदान जितनी वस्तुयों की याजा में तुम की सुनाता हू उन सभा की यहीं ले जाया करना॥ पर । थार वहां तुम खपने खपने घेटे वेटिया थार दास दासियों सहित अपने परमेश्वर यद्दीवा के साम्हने श्रानन्द करना श्रीर हो लेबीय तुम्हारे फाटकी में रचे यह भी यानन्द करे व्योक्ति उस का सुम्हारे सा कोई निज भारा या थण न दोशा ॥ १३ । सचेत रद कि तू अपने देशमञ्जियो की दर एक स्थान पर जो देखने में खार न चठुार ॥ १८ । जी स्थान तेरे किसी गोत्र में यहाया चुन से वहीं खपने द्वाम-, बलियों की चढाया करना थार जिस जिस काम की आ चा मे तुक की सुनाता हू उस की वहीं करना॥ १५। पर तू अपने मय फाटकों के भीतर श्रपने जी की इच्छा थीर श्रपने परमेश्वर यद्देश्या की टिई हुई स्नाणीय के स्ननुसार पशु मारके सा सकेगा शुद्ध थीर श्रशुद्ध मनुष्य दोनी खा सकेंगे जैसे कि चिकारे थीर इरिश का मास ॥ १६। । पर उस का लोहून खाना उसे बल की नाई भूमि पर उग्हेल देना ॥ १७ । फिर खपने ग्रज्ज वा नये दाखमधु या टटको तेल का दशमांश श्रीर श्रापने गायवैला वा भेडवकरियों के परिली है श्रीर अपनी मज्ञता की कोई वस्तु खार अपने स्वेक्कावांस कार उठाई हुई मेंटे अपने सब फाटकों के भीतर न खाना, पट । सन्दें स्रपने परमेश्वर यदीवा के साम्दने उसी स्थान पर जिस की वह चुने खपने बेटे बेटियो थीर दास दासियों के भीर का लेबीय तेरे फाटका को भीतर रहेगे उन के साथ खाना ग्रीर तू ग्रापने यद्दीवा तुम्हारे माग्न में देता है यहा तुम ग्रव ला परमेश्वर यद्दीवा के साम्दने ग्रपने सब कामे। पर तो नहीं पहुचे अ ९०। पर बब तुम यदेन पार बाकर जिन में द्वाघ लगाया हो खानन्द करना ॥ १९। सस्रेत उस देश में जिस के भागी तुम्हारा परमेश्वर यहीवा रह कि जब लें तू भूमि पर जीता रहे तब लें। तुम्बें करता है बस जाओ और बह तुम्हारी चारों लेवीयों के। न क्रोडना ॥

चाई थीर तू से चने लगे कि मै मांस खातगा तथ को मांस तेरा की चादे से का सकेगा॥ २९। जी । म्ह्यान तरा परमेश्वर यहात्रा श्रपना नाम बनाये रखने के लिये चुन ले यह यदि तुभ से यहुत दूर हो तो जो गायवैस भेडवकरी यद्यावा ने तुमें दिई द्यां उन में से जी कुछ तेरा जी चादे से। मेरी श्राचा के ब्रनुसार मारके व्यपने फाटकों के भीतर खा सकेगा॥ ३३। जैसे चिकारे धार प्रारंख का मांच खाया जाता है वैसे ही उन की भी खा सकेगा शह अशह दोने। प्रकार के सनुष्य उन का मांच खा चकींगे॥ २३। पर उन का लाहू किसी भांति न खाना क्योंकि लोह जो है से प्राम ही है थीर तू मांस के साथ प्राय न खाना॥ २४। उस की न खाना उसे जल की नाई सूमि पर उच्छेल देना॥ २५। तू उसे न खाना इस लिये कि घड़ काम करने से जी यहावा को लेखे ठीक है तेरा भीग तेरे पीहे तेरे बंग का भी भला हो ॥ २६ । पर जय तू कोई अस्तु पवित्र करे वा मन्त माने तो ऐसी वस्तुएं लेकर उस स्थान की जाना जिस की यदाया चुन लेगा ॥ २०। स्रीर वदां अपने देमबलिया के मांस और लेाडू दे।नें की ष्रपने परमेश्वर यद्दावा की वेदी पर चढाना थीर मेलब्रोलियों का लोड़ उस की बेदी पर उग्हेलकर उन का मांस खाना॥ २८। इन खातों की जिन की याचा में तुभे धुनाता ह चित्त लगाकर धुन कि जब तूब ह काम करे जी सेरे परमेश्वर यद्यों वा के सेखे मला थार ठीक है तब तरा थार तरे पीछे तरे यंग्र का भी सदा ला भला दाता रहे॥

२९ । खब तेरा परमेख्य यहावा उन जातियों को जिन का कांधकारी होने को तू जाने पर है तेरे आगे से नाथ करे बीर तू उन का खिकारी होकर उन के देश में बस जाए, ३० । तब सचेत रहना न ही कि उन के सत्यानाथ हीने के पीहे तू मी उन की नाई फंस जार खर्थात् यह कदकर उन के देवतायों को न पूक्ता कि उन जातियों के लाग खपने देवतायों की उपासना किस रीति करते

२०। सब तेरा परमेश्वर पहीवा अपने वचन के ये में भी वैसी ही करंगा ॥ ३९। तू अपने परमेश्वर यनुसार तेरा देश वक्षार लीग तेरा को मांस खाने यहावा से ऐसा वरताव न करना क्यों कि जितने वाहे थीर तू सेकिन लगे कि में मांस खानगा तव प्रकार के कामी से पहावा घिन थीर वेर रखता है को मांस तेरा की चाहे से खा सकेगा ॥ २९। जो उन सभी की उन्हों ने ख्रपने देवताओं के लिये स्थान तेरा परमेश्वर पदीवा ख्रपना नाम बनाये किया है बरन ख्रपने बेटे बेटियों को भी वे ख्रपने रखने के लिये चन ले बहु पदि तक्ष से बहुत दर हो। देवताओं के लिये होम करके जलाते हैं ॥

इन्हें क्षितनी वातों की मै तुम की प्राचा देता हूं वन की चैक्स होकर माना करना न तो उन में क्षुक वढाना थार न कुछ घटाना ॥

१३ यदि तेरे बीच कोई नबी वा स्वप्न देखनेहारा प्रगट देशकर तुके कोई चिन्द वा चमत्कार दिखार, २। श्रीर जिस चिन्द वा चमरकार की मगण ठप्दराकर वह तुभ से कहे कि आस्रो इम पराये देवतास्रों के पीछे हाजर त्रा श्रव ली तुम्हारे श्रनजाने रहे उन की उपायना करे से पूरा है। जार, इ.। तै। मी तू उस नवी वा स्वप्न देखनेहारे के वचन पर कान ने धरना क्यों कि तुम्हारा परमेश्वर यदे।वा तुम्हारी परीना लेगा इस लिये कि जान ले कि ये मुक्त से श्रपने सारे मन श्रीर सारे जीव के साथ प्रेम रखते हैं वा नहीं ॥ ४। तुम श्रपने परमेश्वर यहावा के पीके चलना श्रीर उस का भय मानना थ्रीर उस की खादाखी पर चलना श्रीर उस का घचन मानना ग्रीर उस की सेवा करना थीर उस के बने रहना॥ ५। थीर ऐसा नबी वा स्वप्न देखनेदारा जी तुम की तुम्हारे उस परमेश्वर यहाया से फेरको जिस ने तुम की मिस देश से निकाला और दासत्व के घर से कुडाया है तेरे उसी प्रसेश्वर यद्योवा के मार्ग से बहुकाने की वात कटनेहारा ठहरेगा इस कारण वह मार हाला जाए। इस रीति तू अपने बीच में से ऐसी बुराई की दूर

ई। यदि तेरा समा भाई वा वेटा वा वेटी वा तेरी श्रद्धामिन वा प्राथिप तेरा कोई मित्र निराले में तुभ को यह कहकर फ़ुसलाने लगे कि

<sup>(</sup>१) मूल में तुम्हारी गोदं की स्त्री।

ष्णाभी हम दूसरे देवतायों की उपासना करें जिन्हें न तून तेरे पुरखा जानते थे, छ। छीर न तून तेरे पुरखा जन्हें जानते थे चाई वे तुम्हारे निकट रहनेहारे प्रास्पास के लोगों के चाई प्राध्यवी की एक होर से लेके दूसरी होर लें दूर दूर रहनेहारें। के देवता ही, द। तो उस की न मानना खरन उस की न सुनना छीर न उस पर तरस खाना न की म- जता दिखाना न उस की हिपा रखना ॥ ९ । उस की प्रवस्थ घात करना उस के घात करने में पहिले तेरा हाथ उठे पीहे सब लोगों के हाथ उठे ॥ १० । उस पर ऐसा पत्थरबाह करना कि बह मर जाए छोंकि उस में सुनक को तरे उस परमेख्यर यहीवा की छोर से लो तुम की तरे उस परमेख्यर यहीवा की छोर से लो तुम की दासत्व के घर खर्थात् निस्त देश से निकाल लाया है बहकाने का यह किया है ॥ १९ । छीर सारे इस्वाएली सुनकर भय खाएंगों खीर ऐसा घुरा काम फिर तरे बीच न करेंगे ॥

१२। यदि तेरे किसी नगर के विषय, जो तेरा परमेश्वर यहोवा सुभे रहने के लिये देता है ऐसी वात तेरे सुनने में ब्राए कि, १३। कितने ब्रधम पुरुषा ने तुम्हारे बीच मे से निकलकर स्थपने नगर के निवासियों को यद कदकर बदका दिया है कि थायो इम दूसरे देवतायों की की प्रव ली तुम्हारे श्रनजाने रहे चपासना करे, १४। तो पूरुपाङ करना थ्रीर खोजना थ्रीर भली भांत पता लगाना थ्रीर जे। यह बात सच हा खैार कुछ भी संदेह न रहे कि तेरे बीच ऐसा घिनाना काम किया जाता है, १५। ते। ययभ्य उस नगर के निवासियें को तलवार से मार डालना थ्रीर पशु खादि उस सब समेत जा उस में चेा उस की तलवार से सत्यानाश करना ॥ १६ । थ्रीर उस में की सारी लूट चैाक के बीच एकट्टी कर उस नगर की लूट समेत खपने परमेश्वर यहावा के लिये माना सर्व्याग द्वाम करके जलाना श्रीर वह सदा लें। डीइ रहे वह फिर बसाया न जार ॥ १७ । थीर कोई सत्यानाश की वस्तु तेरे घाष न लगने पार कि यहीवा अपने भडके हुए की प से ग्रान्त दीकर जैसा उस ने तीरे पितरीं से किरिया खाई भी वैसा ही तुम से दया का व्यवदार करे श्रीर दया करके

खाणों इस दूसरे देवतायों की उपासना करें जिन्हें तुम की गिमती में बठाए ॥ १८ । यह तब होगा जब न तून तेरे पुरखा जानते थे, ७। खीर न तून तूम परमेश्वर यहावा की मानते हुए जिसनी तेरे पुरखा उन्हें जानते थे चाहे वे तुम्हारे निकट याचार में खाज तुमें सुनाता हूं उन सभी की मानेगा रहनेहारे खासपास के लोगों के चाहे पृथियों की खीर जी तेरे परमेश्वर यहावा के लेखे में ठीक है एक छीर से लेके दसरी छीर लो हुए हर रहनेहारों से ई करेगा ॥

शुरु ज्ञम अपने परमेश्वर यहीवा के पुत्र हो से सुर हुओं के कारण न तो अपना गरीर सीरना और न भैंदिं के वाल मुहाना ॥ २ । क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहीवा के लिये एक पवित्र समाज है और यहीवा ने तुम को पृष्यिवी भर के सब देशों के लोगों में से अपना निज धन होने के लिये खुन लिया है ॥

३। तू को ई घिनै। नी घन्तु न खाना ॥ १। को पशु तुम खा सकते हो से ये हैं अर्थात् गाय बैल भेड बकरी, ५। हरिक चिकारा यखपूर् बनैली बकरी साबर नीलगाव और बनैली भेड ॥ ६। निदान पशुक्षों मे से जितने पशु चिरे वा फटे खुरवाले और पागुर करनेवाले हैं। हैं उन का मांस तुम खा सकते हो ॥ ७। पर पागुर करनेहारी वा चिरे खुरवालें मे से इन पशुक्रों को अर्थात् कट खरहा और शापान् को न खाना खोंकि ये पागुर ते। करते पर चिरे खुर के नहीं होते इस से ये तुम्हारे लिये अशुह है ॥ द। फिर सूबर जो चिरे खुर का तो होते हम से वे वह तुम्हारे लिये अशुह है से न तो इन का मांस खाना और न इन की लोश छूना ॥

(। फिर जितने जलजन्तु है उन में से तुम हन्दें खा सकते हो खर्थात् जितनों के पंख छै।र किलके होते हैं ॥ १०। पर जितने जिना पंख छै।र किलके के होते हैं उन्हें तुम न खाना क्योंकि जे तुम्हारे लिये खशुह हैं ॥

१९ । सत्र युद्ध पत्तिया का मांस ता तुम खा सकते हो में १२ । पर इन का मांस न खाना श्रणीत् उकाक व हरूफोड कुरर, १३ । गरुड चील कीर भांति भांति व

<sup>।(</sup>१) मूल में यापनी आख़ी के बीच गजापन न करना।

के शाहीं, १८। बीर मांति मांति के सब कारा, १५। शतमुंगं तहमाम् सलसुद्धट बीर भांति भांति के बास, १६। होटा बीर बहा दोनां जाति का चत्नु बीर घुरघू, १०। धनेश गित्व दाहगील, १८। सारस भांति मांति के बगुले नीवा श्रीर चमगीदह, १९। बीर जितने रेगनेहारे पखवाले है से सब तुम्हारे लिये खणु है, वि खाए न लागं॥ २०। पर सब शुहु पंदाबालों का मांस तुम खा सकते हो॥

२१। ज्ञा खपनी मृत्यु से मर जाए उसे तुम न रताना उसे अपने फाटकों के भीतर किसी परदेशी क्षेत रताने के लिये दें सफते हा वा किसी विराने के प्राच वेच सकते हा पर तू तो अपने परमेण्यर यहावा के लिये पवित्र समाज है। वक्षा का वच्चा उस की माता के दूध में न सिकाना॥

२२ । यीज की सारी उपन में से जो घरम घरम। खेत में उपने दशमांश प्रवश्य प्रलग फरके रखना ॥ २६। श्रीर विष स्थान की तेरा परमेण्यर यहीया श्रपने नाम का निशास ठदराने के लिये चुन से उस ने प्रापने पान नये दाध्यमधु थै।र टटके रील फा इशमांश श्रीर खपने साय धैनां श्रीर भेड धर्कारया के पीदलैं है पापने परमेश्वर यहीचा के साम्दने खाया करना जिस में तुम उस का भय नित्य मानना मीखारी 8 = 8 । पर चींट यह म्यान जिस की तेरा परमे-भ्यर यहावा प्रपना नाम धनाये रस्तने के लिये चुन लेगा यमुत दूर ही थार इस कारण यहां की यात्रा सेरे क्तिं रतनी सन्त्री है। कि तू अपने परमेण्यर यहीया की बाशीय में मिली हुई यन्तुरं यहां न ले सा उकी, म्था तो उसे येखके क्षेपे की याध दाम म लिये हुए उस स्थाम पर जाना दी तेरा परमेश्वर यदीवा वुन लेगा ॥ २६ । भीर यहां गायवैल वा भेड़वकरी या दाखमध्र या मदिरा या किसी मान्ति की यन्तु क्यों न दे। की सेरा जी चाए से। उसी स्पैपे में माल क्षेकर प्रावने घराने क्षेता ग्रापने प्राप्तेग्वर यहावा के साम्दर्ने धाकर ग्रानन्द करना ॥ २७ । श्रीर प्रपने फाटकों के भीतर के लेबीय की न छोडना क्यों कि तेरे साथ उस का कोई भाग या प्रध न श्रीता ॥

२८। तीन तीन घरस के बीते पर तीसरे धरस की सपन का सारा दशमांश निकालकर श्रपने फाटकों के भीतर एक्ट्ठा कर रखना ॥ २९। तब लेबीय जिस का तेरे स्मा काई निज भाग वा श्रश न दोगा घट बीर जी परदेशी खीर घपमुए खीर विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो वे भी श्राकर पेट भर खाएं जिस से तेरा परमेश्वर यहोबा तेरे स्थ कामों से तुमें श्राशीय दे॥

१५ सात सात वरस के बीते पर जगादी क्रोड़ देना, २। अर्थात् जिस किसी ऋण देनेदारे ने श्रपने पहासी की कुछ उधार दिया था की उस की उगाधी क्रोड दे श्रीर व्यपने परोसी वा भाई से उस की वरवस न भरवा से क्योंकि यदीवा के नाम में उगादी कोड देने का . प्रचार हुआ है ॥ ३। विराने मनुष्य से तू उसे वरवस भरवा सकता है पर जो क्रुक तेरे माई के पास तिरा धा उस की तू विना भरवाये कोड देना॥ ४। तेरे वीच कोई दरिद्र न रहेगा क्योंकि जिस देश की तेरा परलेश्वर यष्टेचा तेरा भाग करके तुके देता दै कि तू उस का प्राधिकारी दे। उस में ब्रद तुभे बहुत ही क्राणीय देशा ॥ ५। इतना देश कि तू क्षपने परमेश्वर यष्टीवा की वात चित्त लगाकर सुने थीर इस सारी प्राचा के जी में प्राज तुओं सुनाता ष्ट्र मानने में चीकसी करे॥ ६। तय तेरा परमेक्टर र्यद्याचा प्रापने वचन के ग्रानुसार तुमे ग्राभीप देगा बीर तू बहुत कार्तिया की उधार देशा घर तुभी उधार लेना न पड़ेगा थीर तू बहुत जातिया पर प्रमुता करेगा पर ये तेरे कपर प्रमुता करने न पाएँगी॥

०। जो देश तेरा परमेश्वर यहावा तुभी देता है उस के किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिंद्र हो तो अपने उस दरिंद्र भाई के लिये न तो अपना दृदय कठार करना न अपनी सुट्टी कड़ी करना ॥ ६। जिस बस्तु की घटी उस की ही उस का जितना प्रयोजन ही

<sup>(</sup>१) गूल में उसा ,

उधार देना ॥ ९ । उचेत रह कि तेरे मन में ऐसी श्रधम चिन्ता न समार कि सातवां बरस जिस से चगाही क्रोड देना हागा सा निकट है खैर खपनी वृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की छोर से क्रूर करके उसे कुछ देने से नाइ करे थ्रीर वह तेरे विरुद्ध यहावा की देश्हाई दे खेार यह तेरे लिये पाप ठदरे॥ १०। तू उस की व्यवस्य देना श्रीर उसे देते समय तेरे मन को छुरान लगे क्यों कि इसी वात के कारण तेरा परमेश्वर यहीवा तेरे सर्व कामों में जिन में तू श्रपना द्वाघ लगाएगा श्राशीष देगा ॥ १९ । तेरे देश में दरिद्र ते। सदा पाये जाएंगे इस लिये में तुमें यह खान्ता देता हू कि तू श्रापने देश में के श्रापने दीन दरिद्र भाइयों की थ्रपना द्वाच छीला करके श्रवध्य दान देना॥

१२। यदि तेरा कोई भाईबन्ध्र श्रर्थात् कोई इज़ी वा इज़िन तेरे हाय विको थ्रीर वह क् वरस सेरी सेवा कर चुके ते। सातवे वरस उस की श्रपने पास से स्वाधीन करके जाने देना॥ १३। श्रीर जब त्र उस को स्वाधीन करके श्रपने पास से जाने दे तब उसे कूळे हाथ जाने न देना॥ 98। व्यरन श्रपनी भेड़बकारियों ग्रीर खाँलहान ग्रीर दाखमधु के कुगड में से उस की बहुतायत से देना तेरे परमेश्वर यहीवा ने तुमी जैसी प्राधीय दिई हो उस के प्रनुसार उसे देना॥ १५। ग्रीर इस वात की स्मरण रखना कि तू भी मिस देश में दास था ख्रीर तेरे परमेश्वर यदीया ने तुओं छुटा लिया इस कारण में श्राज सुभे यद खाचा सुनाता हू॥ १६ । श्रीर यदि वह तुम्ह से थीर तेरे घराने से प्रेम रखता थीर तेरे संग थानन्द से रहता ही खैार इस कारण तुम से कहने लगे कि में तेरे पास से न जाकगा, १०। तेा सुतारी लेकर उस का कान किवाह पर लगाकर छेदना तब वह खदा सीं तेरा दास क्या रहेगा। ख्रीर ख्रपनी दासी से भी रेसा ही एउएना॥ १८। जब तू उस की अपने पास से स्वाधील करके जाने दे तब उसे होाड़ देना तुम की कड़िन न जान पड़े क्योंकि उस ने क

उतना श्रवण्य श्रपना हाथ ठीला करके उस की | तेरा प्रसेश्वर यहीवा तेरे सारे कामें। मे तुक की खाशीय देगा ॥

> १९। तेरी गायां भार भेड्वकरियां के जितन पहिलाठे नर हा उन सभी की अपने परमेश्वर यहावा के लिये पवित्र रखना, श्रपनी गायों के पहिलाठे से कोई काम न लेना और न श्रपनी भेड़वकरियों के पहिलाठे की जन कतरना॥ २०५ उस स्थान पर जो तेरा परमेश्वर यहावा चुन लेगा तू यहावा के साम्दने अपने अपने घराने समेत घरस बरस उस का मांस खाना ॥ २१। पर यदि उस में किसी प्रकार का दोष हो जैसे वह लगडा वा ग्रंधा हो वा उस में किसी ही प्रकार की ख़राई का दीप ही ता उसे खपने परमेश्वर यहावा के लिये वाल न करना॥ ३ई। उस की अपने फाटकी के भीतर खाना शुद्ध अशुद्ध दोनों प्रकार के मनुष्य जैसे चिकारे थीर हारेग का मास खाते हैं वैसे ही उस का भी खा सकी गैं भें ३। पॅर इस का ले छून खाना उसे जल की नाई भूमि पर उग्रहेल देना ॥ 🗼

१६ - त्यां बी ख महीने की स्मर्या करके अपने प्रभेश्वर यहीयां के लिये फरुइ नाम पर्व मानना क्योंकि स्राबीव महीने में तेरा परमेश्वर यहावा रात का तुकी मिख से निकाल लाया॥ २। से। जी स्थान यहाया स्थान नाम का निवास ठहराने की खुन लेगा वहीं स्रपने परमेश्वर यहावा के लिये भेड़वकरियां श्रीर गायवैल फसइ करके विल करना॥ ३। उस के सा कोई खमीरी बंस्तु न खाना सात दिन सों अखमीरी राठी जा दुःख की राटी है खाया करना क्यों कि तू मिछ देश से उतावली करके निकला था इस रीति तुक की मिस देश से निकलने का दिन जीवन भर स्मरस रहेगा ॥ ८। सात दिन ली तेरे सारे देश में तेरे पास कहीं खेंमीर देखने में भी न आए श्रीर की पशु तू पहिले दिन की साम की विल करे उस की मांस में से आहा बिंहान लें। रहनेन पार ॥ ५। फसह् की अपने किसी फाटक के भीतर किसे तेरा परमेश्वर बरस दो मज़ूरी के बरोबर तेरी चेवा किई है श्रीर यदीवा तुम्ते दे बलि न करना ॥ ६ । जी स्थान तेरा

लिये जुन ले केवल वही वरस के उसी समय जिस में तू मिस से निक्सला था अर्थात् सूरज हूवने पर र्शध्याकाल को फस्ट् का प्रशु व्यक्ति करना ॥ ०। तव उस का मास उसी स्थान मे जा तेरा परमेश्वर यहाया चुन से भूजकार खाना फिर विदान की चठकर अपने अपने हेरे की लैंग्ट जाना ॥ ८। इ दिन ला प्रावसीरो राटी खाया करना थ्रीर सातव दिन तेरे परमेख्वर यदावा के लिये महासभा दो उस दिन किसी प्रकार का कामकाज न किया सार ॥

ए। फिर जब तू खेत में इंसुया लगाने लगे तब से खारंभ करके सात खठवारे गिनना ॥ १०। तव अपने प्रसेश्वर यहावा की श्राशीप के श्रनुसार उस के लिये स्वेच्छावलि देकर बाठवारी नाम पर्व मानना ॥ ११। धीर उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहावा श्रापने नाम का निघास करने की चुन ले श्रापने श्रापने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू श्रीर तेरे फाटकों को भीतर जो लेकीय दें। श्रीर जो जी परदेशी श्रीर वपमूर थ्रीर विधवारं सेरे वीच मे ही सा सब के सब ग्रपने परमेश्वर यहावा के साम्हने ग्रानन्द करे। १२। क्रीर स्मरण रखना कि तूभी मिस्र में दास था इस लिये इन विधियों की पालन करने में चै।कसी करना ॥

१३। जब तू अपने खीलदान खीर दाखमधु के क्षुबंड में से सब क्षुक्र रकट्टा कर चुके तब कींपर्हिया नाम पर्व सात दिन मानते रहना॥ १४। श्रीर प्रपने इस पर्व मे अपने अपने घेटे घेटियों दास दासिया समेत तू श्रीर जा जिस्रीय श्रीर परदेशी श्रीर वपमूर ग्रीर विधवाएं तरे फाठकों के भीतर हो से भी म्रानन्द करे॥ १५। जो स्थान यहे। या चुन ले उस मे तू अपने परमेश्वर यहावा के लिये सात दिन सों पर्व मानते रहना, इस कारण कि तेरा परमेश्वर यहावा सेरी सारी बढ़ती में श्रीर सेरे सब कामी मे तुक्त का आशीय देशा तू आनन्द दी करना॥ १६। बरस दिन में तीन बार प्रार्थात् प्रावसीरी

परमेक्टर यहोटा प्रपने नाम का निवास करने के। के पर्व इन तीनों पर्वी में तुर्भ में से सब प्रसप प्रपने परमेश्वर यहावा के साम्दने उस स्यान मे की घह चुन लेगा जाएं श्रीर देखा कुछे हाच यहावा के साम्दने को ई न जार ॥ १७। सब पुरुष श्रपनी श्रपनी पुजी और उस आशीय के अनुसार जी तेरे परमेश्वर यदे। वा ने तुक का दिई दे। दिया करें।

> १८। खपने एक एक ग्रीत्र में से खपने सब फाटकीं के भीतर ज़िन्हे तेरा परमेश्वर यहीवा तुभ का देता है न्यायी श्रीर सरदार ठदरा लेना जी लागा का न्याय धर्म से किया करे॥ १९ । न्याय न विगाइना पन्नपात न करना थीर घुस न लेना क्योंकि घुस बृद्धिमान की खांखें अधी कर देती शे।र धर्मियों की बाते उत्तर देती है। २०। धर्म ही धर्म का पीक्षा पकड़े रहना इस लिये कि तू जीता रहे और की देश तेरा परमेश्वर यहाला तुभी देता है चस का माधिकारी वना रहे॥

२१। पू ख्रपने परमेश्टर यहावा की से जी बेदी वनाएगा उस के पास किसी प्रकार की लकड़ी की घनी हुई अग्रेरान घाषना॥ २२। थै। र कोई लाठ खडी करना क्योंकि उस से तेरा परमेश्वर यदीया चिन करता है।

१७. त्रापने परमेश्वर यद्यावा के लिये कोई ऐसी गाय वा बैल वा भेड्यकरी बलि न करना जिस मे दोप वा किसी प्रकार की खीटाई ही क्योंकि ऐसा करना तेरे परमेश्वर यहावा की घिनीना लगता है।

ं २। जो फाटक तेरा परमेश्वर यद्दीवा तुके देता है यदि उन में से किसी में कोई पुरुष वा स्त्री रेशी पार्ड जाय कि जिस ने तेरे परमेश्वर बहावा की घाचा ताहकर ऐसा काम किया है। जो उस की लेखे में घुरा है, इ। स्त्रर्थात् मेरी स्नाज्ञा उल्लंघन करके पराये देवताकी की वा सूर्ण वा चद्रमा वा श्राकाश के गण में से किसी की उपासना वा उन को दण्डवत् किया ही, ४। श्रीर यह व्यात सुके बतलाई जार थीर तेरे मुनने मे आर तब भली भांति राटी के पर्व बीर ग्रठवारी के पर्व ग्रीर कोंपड़ियों पूरुपाछ करना श्रीर यदि यद वात सन ठहरे कि

है, ५। तो जिंच पुरुष ठास्त्री ने रेसा बुरा काम किया है। उस पुरुष वा स्त्री की बाहर अपने फाटकी को पास से जाकर ऐसा पत्थरबाह करना कि वह मर जार ॥ ६ । जी प्रायदर्ग्ड की योग्य ठरूरे सी गक ही साधी के कहे से न मार डाला जाए दे। या तीन साचियों के कहे से मार डाला जाए॥ छ। उस के भार खालने के लिये सब से पहिले सामिया को द्याय थीर उन के पोक्रे सब लोगों के दाब उस पर उठे। इसी रीति से ऐसी ख़राई की अपने घीच से दूर करना॥

८। यदि तेरे फाटकों के भीतर कोई कारे की वात हो अर्थात् ग्रापस के खून वा विवाद वा मारपीट का कोई मुकट्टमा उठे ग्रीर उम-का न्याय करना तेरे लिये कांठन जान पहे ते। उस स्थान की जाकर जी तेरा परमेश्वर यदीवा चुन लेगा, ९। लेबीय याजकों के पास थ्रीर उन दिनी को न्यायी को पाव जाऊर पूछना कि वे सुम की। न्याय की बात बतलाएं॥ १०। स्रीर न्याय का जैसी बात उस स्थान के लेगा जो यहावा चुन लेगा सुके बता दें उस को अनुसार करना थ्रीर को व्यवस्था वे तुमें दे उस के अनुसार चलने में चैकिसी करना ॥ १९। व्यवस्था की ना बात वे तुमे बतारं धीर न्याय की जा बात बे तुम से कर उसी के धनुसार करना ची बात वे सुक की बताएं उस से न ती दिहने मुङ्मा न वार्षे॥ १२। थीर की मनुष्य श्रामिमान करके उस याजक की जो बहा तेरे परमेश्वर यहावा की सेवा टहल करने की हाजिर रहेगा न माने वा चस न्यायी की न सुने वह मनुष्य मार डाला जाए। से। तुम इसारल् में से खुराई की। दूर करना ॥ १३। इस से सब कारा सुनकर भय खारंगे खीर फिर प्रांभमान न करी ॥

98। जब तू उस देश में पहुचे जिसे तेरा परमे-प्रकर यद्यावा पुँभे देता है श्रीर उस का श्राधिकारी ही श्रीर उस में घसकर कहने लगें कि चारीं श्रीर की सब जातियां की नाई में भी छापने , जपर राजा

, निश्चय इसाएल् में ऐसा घिनाना काम किया गया। चुन ले अधश्य उसी की राजा उद्दराना अपने भाइयों ही में से किसी की अपने जपर राजा ठद्दराना किसी विराने की जी तेरा भाई न है। तू अपने कपर ठरुरा नहीं सकता ॥ १६ । श्रीर यह वहुत घोड़ेन रक्खे ग्रीर न इस मनसा से ग्रपनो प्रजा को लेंगो। की मिख में भेने कि यद्वत घोड़े ले क्योंकि यदावा ने तुम से कदा है कि तुम उस मार्ग से कभी न लै। टना ॥ १०। ग्रीर घट घटुत स्तियां न करेन दो कि उस का मन यदाया से फिर जार थ्रीर न यद श्रपना साना रूपा यद्दुत यठाण ॥ ९८ । फ्राँर जब यह राजगड़ी पर विराजे तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जा लेबीय याजकों के पास रहेगी उस की वद श्रपने लिये एक नक्कल कर ले ॥ १९ । ग्रीर वद उसे श्रपने पास रक्खे थैंगर श्रपने जीवन भर उस की पढ़ा करे इस लिये कि यह श्रपने परमेश्वर यदीवा का भय मानना खार इस व्यवस्था खार इन विधियों को सारी वातों के मानने में चैकिसी करना सीयो, २०। जिस से वह घमगड करको ग्रापने भाइयो को तुच्छन जाने श्रीर श्राचा से न ता दिसने मुद्दे न वारं, एस लिये कि वह स्रीर उस की वंश के लेगा इसार्गलयों के वाच वद्दत दिन ली राज्य करते रहे॥

१८ लेबीय याजकी का वरन सारे सेबीय ग्रीत्रियो का इसा-र्एलियों के स्वा कोई भागवा श्राम ने दें। उन का भाजन हव्य थै।र यदे।वा का दिया दुव्रा भाग है। ॥ २। उन का ख्रपने भाइया के बीच कोई भाग न देा क्योक्ति ग्रापने कदे के ग्रानुसार यद्याया उन का निन भाग ठएरा ॥ ३ । ग्रीर चारे गायवैल चारे भेडवकरी का मेलविल है। उस के करनेहारे लेखों की ग्रोर से याजकी का दक्ष यह दी कि वे उस का कांधा देनि। गाल ग्रीर भीक याजक की दें॥ 8। तू उस की अपनी पांचली उपज का अझ नया दाखमधु थ्रीर टटका तेल थ्रीर श्रपनी भेड़ी की पहिली कतरी हुई जन देना॥ ५। स्र्योकि तेर परमेश्वर यद्यावा ठदराजंगा, १५। तब जिस की तेरा परमेख्वर यद्दीवा ने तेरे सब गोत्रियों में से उसी की सुन सिया दें कि

वह थीर उस के वंश सदा ली उस के नाम से सेवा | कहा ॥ १८ । से में उन के लिये उन के भाइयों टइस करने की हाजिर हुआ करें॥

६। फिर यदि की ई लेबीय इसारल के फाटकी में से किसी से जहां यह परदेशी की नाई रहता शा श्रपने मन की वड़ी श्रमिलाया से उस स्थान पर जार जिसे यद्दावा चुन लेगा, ७। ते। ग्रापने सव लेवीय भाइयों की नाई की वहां स्रपने परमेश्वर यदेखा के सास्ट्रेन छाजिर होंगे वह भी उस के नाम से सेवा टरल करे ॥ ८ । खीर अपने पितरीं के भाग के माल का कार उस का भाजन का भाग भी उन के समान मिला करे।

९। जब तू उस देश में पहुचे को तेरा परमेशवर यदावा तुमे देता है तब वदा की जातियां के थ्रनुसार घिनाने काम करने की न सीखना॥ १०। तुम में कोई रेसा न दो जी अपने बेटे वा चेठी की जारा में दीम करके चढ़ानेदारा वा भावी कदनेदारा वा ग्रुभ स्रग्रुभ सुदूर्ती का माननेदारा वा टोन्दा वा तान्त्रिक, १९। वा बाजीगर वा योभों से पूक्रनेद्वारा वा भूतसाधनावाला वा भूतों का जगानेहारा हो ॥ १२ । क्योंकि जितने रेधे ऐसे काम करते से। सब यहावा की घिनीने सगते है थ्रीर ऐसे घिनीने कामा के कारण तेरा परमेक्टर यदेखा उन की तेरे साम्दने से निकालने पर है। १३। तू अपने परमेश्वर यदीका की छोर खरा रहना॥ पर । घे जातियां जिन का श्रीधकारी तू होने पर है शुम खशुभ सुदूर्ती के माननेहारी खार भावी कटनेटारी की छना करती हैं पर तुक की सेरे परमेश्वर यहावा ने ऐसा करने नहीं दिया। १५। तेरा परमेक्टर यदावा तेरे बीच से अर्थात् तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नवी की चठाएगा चसी की तुम युनना॥ १६। यह तेरी उस धिनती के अनुसार द्वीगा जी तूने देरिव्य पद्याद के पास सभा के दिन ग्रपने परमेश्वर पहावा से किई घी कि मुमे न तो अपने परमेश्वर यद्योखा का शब्द फिर सुनना कीरन बहु बड़ी खारा फिर देखनी पड़े नहीं तो मर काकगा॥ १०। तव यदीवा ने

के बीच में से तेरे समान एक नबी की चठाजगा थै।र खपने यचन उसे सिखासंगा से। जिस जिस बात की मै उसे खान्ता दूंगा वह उसे उन की कह सुनारगा ॥ १९ । थ्रीर जो मनुष्य मेरे वह वदन जी वह मेरे नाम से कहेगा न माने उस से में इस का लेखा लुंगा ॥ २०। पर जी नघी श्राभमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिस की खाड़ा मै ने उसे न दिई हो वा पराये देवताश्रों के नाम से कुछ करे वहः नबी मार हाला कार ॥ २९। भीर यदि त यह रुग्देह करे कि जो वसन यहावा ने नहीं कहा उस की इस किस रीति से पहिचान सकी, २२ । तेर जान रस कि सब स्रोर्ड नबी यदेखा को नाम से कुछ कारे तब गाँद वह वचन न घटे थीर पूरा न है। जार ती वह रेशा वचन ठहरेगा जो यदीया ने नहीं कहा उस नवी ने वह बात श्राभिमान करके कही है तू उस से भय न खाना ॥

१र्ट ज्ञाब तेरा परमेक्टर यहावा उन जातियो की नाक करे जिन का देश यह तुमे देता है थीर तू उन के देश का प्रधि-कारी दीको उन को नगरी थीर घरां में रहने लगे, २। तब अपने देश के बीच जिस का अधिकारी तेरा परमेश्वर यदे। या सुभी कर देता है तीन नगर अलग कर देना ॥ ३ । उन के मार्ग सुधारे रखना श्रीर अपने देश के जो नेरा परमेशवर यहें। वा तुभी भाग करके देता है तीन श्रंश करना इस लिये कि छर एक खूनी वर्हों भाग जार ॥ ४ । श्रीर जा ख़ूनी वर्हा मागकर थ्यपने प्राया वचार से। इस प्रकार का है। कि वह किसी से विना पहिले बैर रक्खे उस की विना जाने व्रभे भार डाले॥ ५। जैसा कोई किसी के संग लक्षही काटने की जंगल में जाए थीर युद्ध काटने की कुरहाडी हाथ में चठाए पर कुरहाडी बेंट मे निक्रलंकर उस भाई की ऐसा लगे कि यह मर जाए ता वद उन नगरीं से से किसी में भागकर जीता मुक्त से कहा था इन्हों ने जो कहा से प्रच्छा विचे ॥ ई। ऐसान हो कि मार्ग की लम्बाई के

समय उस का पीका करके उस की जा ले थेर मार हाले यदापि वद प्रायदण्ड के येत्रय नहीं क्योंकि उस से वैर न रखता था ॥ ७। से में तुमे यद क्याचा देता. हू कि अपने लिये तीन नगर अलग कर रखना ॥ द रिग्रीर यदि तेरा परमेख्वर यहीचा उस किरिया के श्रनुसार जो उस ने तेरे पितरें से खाई थी तेरे विवाना की बढाकर वद सारा देश तुभी दे जिस की देने का यचन उस ने तेरे पितरी की दिया था यदि तू इन सम खाद्याक्षी के मानने में जिन्हें में याज तुक को सुनाता हू चैकिसी करे थार अपने परमेश्वर यहावा से प्रेम रक्खे थार सदा उस की मार्गी पर चलता रहे, १। ते। इन तीन नगरा से प्राधिक थार भी तीन नगर प्रलग कर देना, १०। इस लिये कि तेरे उस देश में जे। तेरा परमेश्वर पदीवा तेरा निज भाग करके देता है कि सी निर्देश का ख़ुन न दी छै। र उस का दे। प तुभा परन लगे॥ १९। पर यदि कोई किसी से बैर रखकर उस की घात मे लगे थीर उस पर लवकार उसे ऐसा मारे कि वह मर जाए श्रीर फिर चन नगरों में से किसी में भाग जाए, १२। तो उस को नगर,को पुरनिये किसी को भेनकर उस की बर्हा से मंगाकर ख़न के पलटा लेनेहारे के दाय में देर्द कि वह मार डाला जाए॥ १३। उस पर तरस न खाना निदीप की ख़न का देग्प इस्राएल् से दूर करना जिस से तुम्हारा मेला दी॥

१४। जी देश तेरा परमेश्वर यहावा तुक की देता है उस का जो भाग तुभे मिलेगा उस मे किसी का सिवाना जिसे अगले लागों ने ठएराया हो न हटाना ॥

१५। किसी मनुष्य के विकद्व किसी प्रकार के थाधर्म वा पाप के विषय में चाई उस का पाप की सा द्वी क्यों न द्वा एक द्वी जन की सादी न युनना दे। वा तीन सानियों के कहने से बात पक्की ठहरे॥ १६ प्रयासि कोई फ्रंधेर करनेहारा साम्नी

कारण खून का पलटा लेनेहारा मन जलने के बीच ऐसा मुकट्टमा उठा दे। यदावा के सम्मुख व्यर्थात् उन दिना के याजकों श्रीर न्यायियों के साम्डने खड़े किये जाएं॥ १८। तय न्यायी भर्ती भांति पूरुपाइ करे खार यदि यद ठद्दरे कि बद भाठा साची है स्रीर स्रापने भाई के विषद्ध मूठी साती दिई है, १९। तो जैसी द्यान उस ने स्वपने भाई की कराने की युक्ति किई दे। वैसी दी तुम उस क्री करना इसी रीति ग्रयने बीच में से मेची द्युराई की दूर करना॥ २०। श्रीर दूसरे लेगा मुनकर हरेगे थै।र स्नागे की तेरे सीच ऐसा सुरा काम न करेगे॥ २९। श्रीर तूतरस न खाना प्राय की सन्ती प्राय का प्राय की सन्ती प्रांख का दांत की सन्ती दान्त का राथ की सन्ती राथ का पांव की सन्ती पांच का दरह देना ॥

२०. ज्व तू अपने शत्रुकों से युह करने का जाए ग्रीर घोड़े रथ ग्रीर ष्रपने से प्राधिक सेना की देखे तब उन से न डरना तेरा परमेश्चर पदीवा की तुभ की मिस देश से निकाल ले खाया है वह तेरे सा रहेगा ॥ २ । थै।र जय तुम युद्ध करने की शत्रुखीं के निकट जास्री तय याजक सेना के पास स्राकर, ३। करें दे इसा-र्रोलया सुना प्राच तुम प्रापने शत्रुको से युद्ध करने की निकट काये हे। तुम्हारा मन कच्चा न ही तुम मत हरें। श्रीर न भमरें। श्रीर न उन के साम्दने त्रास खास्रो ॥ ४। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यदीवा तुम्हारे शबुक्री से युद्ध करने छीर तुम्हें वचाने की सरदार तुम्हारे सम संग चलता है॥५। फिर सरदार सिपादियों से काद्रे कि तुम में ने जिस किसी ने नया घर बनाया ते। दे। पर उस में प्रविश न किया दे। वह अपने घर की लैंट जार न हो कि वह युद्ध में मर जार श्रीर दूसरा उस मे प्रवेश करे।। र्द। थ्रीर जिस किसी ने दाख की बारी ्लगाई हा पर उस के फल न खाये हा बह आपने घर की सौट जार न ही कि वह संग्राम में जुभ जार शीर किसी के विषद्ध यहावा से फिर जाने की साक्षी दूसरा उस के फल खाए॥ ७। फिर जिसे किसी ने देने की खड़ा हो। १९।। ती वे दोनों मनुष्य जिन के किसी स्त्री से व्याद की वात सार्वाई है। पर उस

कञ्चे सन का हा यह अपने घर की लौट जार न दे। कि उस की देखादेखी उस के भाइयों का भी दियाव टूट जार॥ ९। श्रीर जब प्रधान सिपा-हियों से यह कह चुकी तब उन पर प्रधानता करने के लिये सेनापतिया की ठएराएं॥

१०। जय तू किसी नगर से युद्ध करने की इस की निकट जाए तब उस से सन्धि करने का प्रधार करना ॥ १९ । श्रीर यदि यह सीध करमा की किस ने मार हाला है यह जान न पड़े, २ । ती श्रामिकार करे श्रीर तेरे लिये उस की फाटक खुलें तेरे पुरानिये श्रीर न्यायी निकलकर उस लाथ से धारी तब जितने उस में हों से। सब तेरे व्यधीन दीकर तेरे बेगारी क्रनेष्टारे उद्देश १२। पर यदि व तुमा में मन्धिन करे पर तुम से लड़ने चाहे सा उस पूर्रानये एक ऐसी कलार से रक्खें जिस से आह काम नगर की घेर लेना ॥ १३। श्रीर जब तेरा घरमेक्टर यहावा उरे तेरे दाथ में कर दे तव उस में के सव पुरुषों को तलयार से मार डालना॥ १४। पर स्त्रियां वालवच्चे पशु खादि जितनी लूट उस नगर में दे। **च से स्पर्न लिये रख लेना स्री**र तेरे शत्रुकों की जी लूट तेरा परमेश्टर यद्दीया तुक्ते दे उसे काम में लाना॥ १५। इस प्रकार उन नगरीं से करना जी तुम से यष्टुत दूर हैं सौर इन जातियों के नगर नहीं है। १६। पर तो नगर इन लोगों के है जिन का तेरा परमेश्वर यहावा तुभ की ख्राधकारी करने पर है उन में से किसी प्राची की जीता न होइना, १०। पर उन को प्रवश्य सत्यानाश करना वर्षात् हिसियो स्मारियों कनानियों परिस्तियों हिटिययों सीर यूष्ट्-सियों की, जैसे कि तेरे परमेश्वर यद्दीवा ने तुमी ष्राचा दिई है, १८। रेसा न दी कि जितने घिनीने काम वे अपने देवताओं की सेवा में करते आये है चन कामों के अनुसार करना वे तुम का भी रिखाएं थीर तुम अपने परमेश्वर यदेश्या के विक्हं पाप करे।॥

९९। लय तू युद्ध करते दुर किसी नगर के से सेने की उसे बहुत दिन सें घेरे रहे तब उस के यृत्ते। पर कुल्हाडी चलाकर उन्हेनाश न करना वीच में से दूर करना ॥

की व्याह म सामा है। वह अपने घर की लैंट क्योंकि उन के फल तेरे खाने के काम आएंगे सी जार न हा कि यह युद्ध में जूभ जार श्रीर दूसरा र उन्हें न काटना क्या मैदान के सृक्ष भी मनुष्य दें टस को व्याष्ट ले॥ द। इस से प्रधिक सरदार कि तू उन की भी घेर रक्खे ॥ २०। पर जिन वृत्ती चिपादियों से यह भी कई कि जी उपप्रोक्त थीर के विषय तू जाने कि दन के फल खाने के नहीं हैं उन की चाँदे ती काटकर नाथ करना श्रीर उस नगर के विष्द्ध तब लीं घूच बांधे रहना जब लीं वह तेरे वश मेन श्रा जाए॥

> २१ यदि उस देश के मैदान में जो तेरा परमेश्वर यहीवा तुमें देता है किसी मारे हुए की लाथ पड़ी हुई मिले और उस धोर के एक एक नगर तक मार्पे॥ इ। तब जी नगर उस लोध को सब से निकट ठछरे उस को म लिया गया दे। श्रीर जिस पर ज़ुखा कभी रक्ष्या न गया दो ॥ ८। तब ७ स नगर के प्रानिये उस क्रलार का एक बारधमाची नदी की रेसी तराई में क्षान क्षाती न घोई गई घा ले कारं थीर उसी तराई में उस कलेर का गला तोड दें॥ ५। सार लेबीय याजक भी निकट प्राएं क्योंकि तेरे परमेश्वर यहावा ने उन को चुन लिया है कि उस की सेवा टहल करे थे।र उस के नाम से आशोर्वाद दिया करें थार उन के कहे से दर एक भगडे थार मारपीट के मुकड़में का निर्णय हो ॥ ६ । फिर जी नगर उस लाध के सब से निकट ठदरे उस के सब पुरनिये चस कलार के जपर जिस का गला तराई में तीड़ा गया दे। खपने खपने दाथ धोकर, ०। कर्दं यह खून इस से नदी किया गया खीर न यह इमारी खाँखें। का देखा हुआ काम है ॥ ८ । से दि यदे। या अपनी कुड़ाई दुई इसाएली प्रका का पाप छापकर निर्देशप के द्रान का पाप श्रापनी इस्तारली प्रजाको सिर पर से उतार। तब उस ख़ुन का दीप उन की लिये ढापा ज्ञाएगा॥ ९। ये विद्यकाम कर्वे जा यदावाकी लेखे में ठीक है तू निर्दाप के ख़न का देाप अपने

१०। जब सू खपने शत्रुखीं से युद्ध करने की चार थ्रीर तेरा परमेश्वर यद्दीवा उन्हें तेरे हाच मे कर दे और तू उन्हें वंध्या कर हे, १९। तव यदि तू बंधुयों में किसी सुन्दरस्त्री क्या देखकर उस पर मोहित ही जार थै।र उस की ब्याह लेने चाहे, १२। सा उसे अपने घर के भीतर ले आना और घट ष्रपना सिर मुंहाय नख़न कठाय, १३। खपने वंधुस्राई के वस्त्र उतारके तेरे घर में महीने भर रहकर श्रपने माता पिता के लिये विलाप करती रहे उस के पी हे तू उस के पास जाना थे। र तू उस का पति श्रीर वह तेरी पत्नी हो ॥ १८ । फिर यदि वह तुम की अच्छी न लगे तो जहां वह जाने चारे तहां उसे जाने देना उस का स्पैया लेकर कहीं न घेचना थै।र तूने स्रो चस की पत लिई इस कारण उस से जबर्दस्ती न करना॥

· १५ । यदि किसी पुरुष के दे। स्लियां दें। श्रीय चसे एक प्रिय दूसरी स्त्रप्रिय हो सीर प्रिया सीर व्यक्रिया दोनों स्त्रिया बेटे जर्ने पर खेठा क्रांप्रया का हो, ९६ । तो जब बद्द छापने पुत्रों की छापनी संपति के भागी करे तब यदि श्रीप्रया का बेटा ला सचमुच 'जेठा है से जोता हा ता वह प्रिया के वेटे को जेठांस न दे सकेगा॥ १०। विद्य यह जानकर कि श्राप्रिया का वेटा मेरे पैक्प का पहिला फल है थ्रीर जेठे का इक उसी का है उसी की श्रपनी सारी संपत्ति में से दी भाग देकर जेठांसी माने॥

१८। यदि किसी के इठीला ग्रीर दंगदत येटा द्वी जी खपने माता पिता की न माने स्ररन ताडना देने पर भी उन की न सुने, १९। तो उस की माता पिता उसे पक्रइकर श्रपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुरनियों के पास से जारं॥ २०। थीर वे नगर के पुरनियों से करे हमारा, यह वेटा इटीला खार पंगदत है यह हमारी नहीं सुनता यह वड़ाक थैर पियक्कड़ है। २१। तत्र उस नगर के सव पुरम सस पर पत्थरवाद करके मार डालें यें। तू अपने वीच में से ऐसी बुराई की दूर करना थार थीर सेरे दिन बहुत दें। सारे इसारली सुनकर भय खारंगे॥

कोई पाप दी थीर बद भार डाला जाए श्रीर तु उस की लाय ख़त पर लटका दे, २३। तो घट रात की वृक्ष पर ट्यों न रहे प्रवाय उसी दिन उसे मिट्टी देना क्योकि जो लटकाया गया है। से परमेख्दर से सापित ठएरता है जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है उस की भूमि प्रशृह न करना ॥

२२. तू श्रपने मार्ड के गायवेल वा भेड-वकरी की भटकी हुई देखकर व्यनदेखी न करना उस के। व्यवक्य उस की पास पहुंचा देना॥ ३। पर यदि तेरा वह भाई निकट न रहता है। या तू उसे न जानता है। ते। उस पशुको अपने घर के भीतर ले आना और जब सो तेरा यह भाई उस की न द्वंदे तय सी वह तेरे पास रहे थैं।र जव वह उसे ट्रूंके तव उस को दे देना॥ ३। ग्रीर उस के गेद**रे** या वस्त्र के विषय वरन उस की कोई वस्तु क्यो न हो जी उस से सी गई ही और तुभा की मिले चस के विषय भी ऐसा ही करना तू देखी अनदेखी न करना ॥

8। तू अपने भाई के ग्रद हे वा बैल की मार्ग पर गिरा<sup>ें</sup> हुया देखकर **छनदेखीन करना** उस के चठाने में ग्रवण्य उस की सप्टायता करना ॥

ध । कोई स्त्री पुष्प का परिरावा न परिने थै।र न कोई पुरुष स्त्री का पहिरावा पहिने क्योंकि ऐसे कामा, के सब करनेदारे तेरे परमेख्वर यहावा का घिनाने लगते है।

ई। यदि वृत्त वा भूमि पर तेरे साम्दने मार्ग में किसी चिडिया का घोँसला मिले चारे उस में यही हीं चाहे अगडे थीर उन बच्ची वा अगडें। पर उन की सा बैठी हुई हो तो बच्चों समेत सा को न लेना॥ छ। बच्चों को छापने लिये ले तो ले पर मा की खब्ब होड देना इस लिये कि तेरा भला दे।

द। जब तूनया घर धनार तब उस की कृत २२। फिर यदि किसी से प्रास्टदण्ड की योग्य पर खाड़ की लिये मुख्डेर बनाना ऐसा न दी कि

को के कत पर से गिर पड़े थे।र तू अपने घराने पर | विश्या का काम करके मुक्ता किई है ये। तू अपने खन का देव लगार ॥ ९ । श्रपनी दाख की बारी में दे। प्रकार के बीज न बे। ना ने दे। कि उस की सारी उपन प्रयात तेरा वाया हुया वीन थीर दाख को बारो की उपज दोना पवित्र ठहरे॥ १०। बैल थीर गददा दोनों संग जीतकर इल न चलाना॥ १९। जन ग्रीर सनी की मिलावट से बना दुषा बस्त न पश्चिनना ॥

१२। यापने ग्रोडने की घारी ग्रीर की कीर पर मालर लगाया करना ॥

**98। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री की व्यादे खैार** चस के पास जाने के समय वह उस की श्रीप्रेय लगे, 98। थीर वह उस स्त्रों की नामधराई करे थीर यद कहकर उस पर क्षुकर्मने का दीय लगाए कि इस स्त्री को मैं ने व्याहा थीर जब उस से संगति किई तब उस में कुवारी रहने के लक्षण न पाए, १५। तो उस कन्या के माता पिता उस के क्षुवारीपन के चिन्द लेकर नगर के पुरनियों के पास फाटक के बाहर जाएं॥ ५६। ग्रीर उस कन्या का पिता पुरनियों से कहे में ने अपनी बेटी इस पुरुप की व्याह दिई श्रीर वह उस की अपीय संगती, १७। थ्रीर वह ते। यह कहकर उस पर कुकर्म का देाप लगाता है कि मै ने तेरी बेटी में कुवारी-पन के लक्षण नहीं पाये पर मेरी बेटी के कुवारीपन की चिन्ह ये हैं तब इस की साता पिता नगर के पुरानिया के साम्दने उस चट्टर की फैलार ॥ १८। तथ नगर के पुरनिये उस पुरुष की पकडकर ताडना दे, ९९ । श्रीर उस पर से श्रेकेल् सपे का दग्ह भी लगाकर उस कन्या के पिता की दें इस लिये कि उस ने एक इसारली कन्या की नामधराई किई है थ्रीर वह उसी की स्त्री धनी रहे थ्रीर वह जीवन भर उस स्त्री की त्यागने न पाए॥ २०। पर यदि उस कन्या के कुवारीपन के चिन्द पाये न जाएं भीर उस पुरुष की बात सच ठचरे, २१। तो वे उस कन्याको उस के पिताको घर के द्वार पर से जारं धार उस मगर के पुस्प उस पर पत्यरवाद फरके सार डार्ल उस ने तो बावते विका के धर मे

वीच से ऐसी बुराई की दूर करना॥

३२। यदि को ई पुरुष दूसरे पुरुष की ध्याही हुई स्त्रीको सगसोता हुर्स्रापकड़ा जार ती जा पुरुप उस स्त्री के सम सोया हो सा श्रीर वह स्त्री दोनों मार डाले जाएं। या तू ऐसी ख़ुराई की इसारल् में से दूर करना॥

भइ। यदि किसी कुंबारी कन्या के ब्याइ की वात लगी हो थार काई दूसरा पुरुष उसे नगर मे पाकर उस से क्षुकर्म्म करे, २४। तो तुम उन दे।नेां को उस नगर के फाटक के वाहर ले जाकर उन पर पत्थरवार करके मार डालना उस कम्या पर ता इस लिये कि वह नगर में रहते भी नहीं चिल्लाई थीर उस पुरुष पर इस कारण कि उस,ने ग्रापने पडों सी को स्त्री की पत लिई है। यो तू आपने बीच से ऐसी खुराई की दूर करना॥

२५। पर यदि कोई पुषप किसी कन्या की जिस के व्याद की वात लगी दी मैदान मे पाकर वरवस वस से मुक्रम्म करे ते। क्षेत्रस वह पुरुष मार डाला जार जिस ने उस से कुक्रमी किया ही, श्री । सीर चस कन्या से कुछ न करना, उस कन्या में प्रायदगढ़ को याग्य पाप नही क्योंकि जैसे कीई श्रपने पड़ेासी पर चठाई करके उसे मार हाले वैसी ही यह वात भी ठहरेगी, २०। कि उस पुरुष ने उस कन्या की मैदान मे पाया थैार वह चिल्लाई ता सही पर उस को कोई बचानेहारा न मिला॥

२८ । यदि किसी पुरुष की कोई कुवारी कन्या मिले जिस के ब्याह की वात न लगी है। श्रीर वह उसे पकडकर उस के साथ कुकर्मी करे खीर वे पकड़े जारं, २९। तो जिस युक्य ने उस से सुकर्मा किया द्या से। उस कन्या के पिता की पचास शेकेल रूपा दे थे।र घइ उसी की स्त्री है। उस ने उस की पत लिई इस कारण वह जीवन भर उसे न त्यागने पार ॥

३०। कोई पापनी सैतिली माता की ग्रापनी स्त्री न बनाए घट बापने पिता का ग्रीकृना न सद्यारे ॥

२३ जिस के अग्रह कुचले गये या लिंग काट डाला गया ही से। यहीया की सभा में न स्नाने पार ॥

२। कोई विजन्मा यहावा की सभा में न आने पार वरन दस पीठ़ी लेा उस के या का कोई यहावा की सभा में न आने पार॥

३। कोई अस्तेनी वा मेखाबी यदीवा की समा
में न जाने पाए उन की दस्वी पीठ़ी लें का कोई
यदीवा की सभा में कभी न जाने पाए, 8। इस
कारण से कि जब तुम मिस्र से निकलकर जाते थे
तब उन्हों ने जम्म जल लेकर मार्ग में तुम से भेट न
किई जीर यह भी कि उन्हों ने अरमूएरैंस् देश के
पतेर् नगरवाले बेए के पुत्र बिलास् को तुभे साप
सेने के लिये दक्षिणा दिई॥ ५। पर तेरे परमेख्वर
यदीवा ने विलाम की न सुनी बरन तेरे परमेख्वर
यदीवा ने तिरे निमित्त उस के साप की आणीप से पलट
दिया इस लिये कि तेरा परमेख्वर यदीवा तुभ से
प्रेम रसता था॥ ई। मू जीवन भर उन का कुणल
भीर भलाई कभी न चाइना॥

9। किसी एदोमी से घिन न करना क्योंकि वह तेरा भाई है किसी मिस्री से भी घिन न करना क्योंकि उस के देश में तू परदेशी होकर रहा था॥ दा उन के जी परपोते उत्पन्न हों वे यहावा की सभा में खाने पाएं॥

ए। जब तू प्रश्नुयो से लड़ने की जाकर छावनी हाले तब सब प्रकार की घुरी बातों से बचा रहना॥ ९०। यदि तेरे बीच कीई पुरुप उस अगुद्धता से जी रात की आप से आप हुआ करती है अगुद्ध हुआ है। ती वह छावनी से बाहर जाए श्रीर छावनी के भीतर न आए॥ ९१। पर साम से जुरू पहिले वह स्नान करे श्रीर जब सूर्प्य हूब जाए तब छावनी में आए॥ १२। छावनी की बाहर तेरे दिया फिरने का एक स्थान हुआ करे श्रीर बही दिया फिरने की जाया करना॥ १३। श्रीर तेरे पास के ह्यियारी में एक खनती भी रहे श्रीर जब तू दिशा फिरने की श्रेठे तब इस से खोहकर स्थाने सल होर उने होन

98 । क्यों कि तेरा परमेश्वर यदीया तुभ की वचाने प्रोर तेरे शत्रुखों की तुभ से हरवाने की तेरी कावनी की बीच घूमता रदेगा इस लिये तेरी कावनी पवित्र रहनी चाहिये न दी कि वह तेरे बीच कोई लज्जा की वस्तु देखकर तुभ से फिर जाए॥

१५। जो दास श्रापने स्वामी के पास से भागकर तेरी शरण ले उस की उस के स्वामी के दाश न पकड़ा देना॥ १६। वह तेरे बीच जो नगर उसे श्राच्छा लगे उसी में तेरे स्गा रहने पाण श्रीर तू उस पर श्रंधेर न करना॥

99। इसारली स्त्रियों में से कोई देवदासी न दी थ्रीर न इसारलियों में से कोई पुरुष ग्या युरा काम करनेदारा दी॥ १८। विश्यापन की कमाई वा कुत्ते की कमाई कोई मन्नत पूरी करने के लिये ग्रापने परमेश्वर यदीवा के घर में न ले ग्रार क्योंकि तेरे परमेश्वर यदीवा की ये दीना की दोना कमाई चिनीनी सगती हैं॥

१९ । अपने किसी भाई की व्याज पर श्रृण न देना चाहे स्पैया ही चाहे भीजनवस्तु ही चाहे कीई वस्तु ही जो व्याज पर दिई जाती है उसे व्याज न देना ॥ २० । विराने की व्याज पर श्रृख दो ती दी पर अपने किसी भाई से ऐसा न करना जिस से जिस देश का अधिकारी हीने की तू जाने पर है वहा जिस जिस काम में सपना हाथ सगाए उन सभी में तेरा परमेश्वर पहीवा तुभे याशीप दे॥

२१। जब तू अपने परमेश्वर यहीवा को लिये
मन्नत माने तो उसके पूरी करने में विलम्ब न करना
क्योंकि तेरा परमेश्वर यहीवा उसे निश्चय तुम से
ले लेगा श्रीर क्लिंग करने ने तुभ को पाप लगेगा॥
>२। पर यदि तू मन्नत न माने ते। तुभ को
पाप न लगेगा॥ २३। जो कुछ तेरे मुद्द से निकले
उस के पूरा करने में चैकिसी करना तू अपने मुद्द से
वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहाधा
को जैसी मन्नत माने वैसी ही उसे पूरा करना॥

थें खनता भी रहे खीर जर्ब तू दिशा फिरने की। २४ । जब तू किसी दूसरे की दाख की खैंडे तब इस से खोदकर प्रपने मल की ढांप देना॥ बारी में जार तब पेट भर मनमानते दाख खा

थीर बय तू किसी दूसरे के यह खेत मे जाएं तय तू द्वाप से याले ताद सकता है पर किसी दुसरे के खंडे खेत पर घमुक्रा न लगाना ॥

28. चदि कोई पुग्प जिसी स्त्री की व्याह ले खीर पीहे उस मे क्क लज्जा की घात पाकर उस से श्राप्रसङ्घ पा ता घर उस की लिये त्यागपत्र लिख उस की दाय मे देकर उस की अपने घर से निकाल दे॥ २। थ्रीर जय यह उस की घर से निकल जाए तय दूसरे पुरुप की हा सकती है। इ। पर यदि यह उस दूसरे पुरुष की भी श्राप्रिय सत्री श्रीर यद उस के लिये त्यागपत्र सिख उस की दाय में देकर उसे श्रपने घर से निकाल देया यह दूसरा पुनव जिस ने उस की थापनी स्त्री कर लिया है। मर जाए, 8। तो उस का परिला पति जिस ने एस की निकाल दिया है। इस के प्रशुद्ध दाने के पीके उसे अपनी स्त्री न करने पार क्योंकि यह यदावा का चिनाना लगता है। या तू उस देश की जिसे तेरा परमेश्वर यहावा तेरा भाग करके सुभे देता है पापी न वनाना ॥

प्रा की पुरुष दाल का व्यादा पुत्रा है। यद सेना के माध न जाय थार न किमी काम का भार उस पर डाला जाए घए घरस दिन ले। अपने घर में प्रवक्ताय से रहकर अपनी व्याही रुई स्त्री की प्रसन्न करता रहे॥ ६। कोई मनुष्य चक्नी की या इस को कपर को पाट को। यंधक न रक्ते कोंकि यह ता प्राच ही यंधक रखना है।

। यदि कोई यपने किसी इसारली भाई की दास यनाने या येच डालने की मनसा से दुराता हुया पक्रदा जाग ती ऐसा घोर मार डाला जार यों गैसी धुराई की प्रापने बीच में से दूर करना।

६। क्रोड की व्याधि के विषय श्रीकर रहना श्रीर तो फ्राइ सेबीय पानक तुम्दें सिखाएं उसी की प्रमुसार यस से करने में सीकसी करना सैसी प्राचा, में में उन को दिई है बैसा करने में बीकसी करना॥

९० । जब तू खपने किसी भाई का फुछ उधार दे तब बधक की बस्तु लेने की उस के घर के भीतर न घुमना॥ १९। तू वाहर खड़ा रहना थीर जिस की तू उधार देता हा यही यधक की तेरे पास घादर लें ग्रार॥ १२। ग्रीर यदि वर मनुप्य क्रगाल दे। तो उस का वधक अपने पास रक्ष्वे हुए न साना॥ १३। मूर्य्य डूचते डूचते रसे वह वंधक ग्रावण्य फोर देना इस लिये कि वह ग्रापना ग्रीडिना श्रीढकार सेाए थार तुभे खाशीबीद दे थार यह तेरे परमेश्वर यद्दावा के लेखे धर्मा का काम उद्दरेगा। <sup>19</sup> 98 । फोर्इ मज़र जो दीन थै।र कगाल दे। चादे यह तेरे भाइयों में से चाहे तेरे देश के फाटकों के भीतर रहनेहारे परदेशियों में से हो उस पर श्रधेर न करना॥ १५। यह जानकर कि वह दीन है श्रीर उद का मन मजूरी में लगा रहता है मजूरी करने घी के दिन मूर्यों डूबने से पविले तू उस की मूलरी देनान दे। या घट तेरे कारण यदे।या की दोदाई दे श्रीर तुके पाप लगे॥

१६। पुत्र के क्यूरण पितान सार डाला जाए थीर म पिता के कारख पुत्र मार डाला जाए जिस ने पाप किया दे। घटी उस पाप के कारण मार द्याला चार ॥

१७। किसी परदेशी मनुष्य वा वपमूर वालक फान्याय न विगाउमा धीर न किसी विधवा के कपड़े की वंधक रखना॥ १८। खेर इस की स्मरण रखना कि तू मिछ में दास था थ्रीर तेरा परमेश्वर यदीया तुभे यदां से हुए। लाया इस कारण मे तुभे यद्य खाचा देता हू॥

१९। जब तू छापने पक्के खेत की काटे खेार एक यूला खेत में भूल से छूट जार तो उसे लेने की फिर न जाना धर पेरदेशी वपमूर ग्रीर विधवा के लिये पड़ा रहे इस लिये कि परमेश्वर यहावा तेरे सब कामीं में सुभ की खाशीय दे। २०। जब तू अपने जलपाई के घृत की भाड़े तब डालियों की दूचरी

ती सा पर प्रपने पात्र में फुक न रदाना ॥ २५ । | ९ । स्मरण रक्त्रों कि तेरे परमेश्वर यहीवा ने सुम्हारे मिख से निकलने की पीके मार्ग में मरियम से ध्या किया ॥

<sup>(</sup>१) भूल ने देश से पाप न कराना।

कार न साइना वहं परंदेशी वपसूर श्रीर विश्ववा के लिये रह जार ॥ २१ । जब तू श्रपनी दाख की बारी के फल तोड़े तो पीछे छूटे हुश्रो को न लेना बह परदेशो वपसूर श्रीर विश्ववा के लिये रह जार ॥ २२ । श्रीर इस की स्मरण रखना कि तू मिस्र देश में दास था इस कारण में तुसे यह श्राज्ञा देता हू॥

देश हो दि मनुष्यों की बीच की है का हा हो छीर वे न्याय चुकवाने की न्यायियों के पास जाएं छीर वे उन का न्याय करे ती निर्देश की निर्देश थीर देशों का देशों ठहराएं ॥ ३। खीर यदि देशों मार खाने के येग्ग ठहरे ती न्यायों उस की गिरवा अपने साम्दने जैसा उस का देश हो उस के अनुसार को है गिन गिनकर लगवाए ॥ ३। वह उसे चालांस को है तिक लगवा सकता है इस से अधिक नहीं लगवा सकता ऐसा न हो कि हम से अधिक बहुत मार खिलवाने से तेरा भाई तेर लेखे तुच्छ ठहरे॥

8। दांवते समय बैल का मुंह न बाधना॥

ध। जब कई भाई सा रहते ही थ्रीर उन में से एक निपुत्र मर जार ते। उस की स्त्री का व्याह परगोत्रों से न किया जार उस् के प्रति का भाई चस की पास जाकर उसे अपनी स्त्री कर से खीर उस से प्रति के भाई का धर्म पालन करे॥ ई। श्रीर की पहिला घेटा वह स्त्री जने वह उस मरे हुए भाई के नाम का ठहरे इस लिये कि उस का नाम प्रसारल् में से मिटन जार ॥ ७। यदि उस स्त्री के प्रति के भाई की उसे व्याहना न भार ती वह स्त्री नगर को फाटक पर पुरनिया की पास जाकर कहि कि सेरे प्रति के भाई ने श्रपने माई का नास इसारल् में बनाये रखने से नाइ किया है सीर मुक चे प्रति की माई का धर्मा पालना नहीं चाइता॥ ८। त्तव उस नगर के पुर्रानये उस पुरुष के। बुलवाकर चस को समकार थीर यदि वह अपनी बात पर प्रहा रहकर करें मुमे इस की व्याहना नहीं भावता, ए। तो उस को माई को स्त्री पुरनियों के साम्हने इस के पास जाकर इस के पांच से जूती इतारे श्रीर

उस के सुइ पर प्रकाद थीर कहे जो पुरुष भाषने भाई के वंश की चलाने न चाहे उस से या ही किया जाएगा॥ १०। तब इसारल् में उस पुरुष का यह नाम पड़ेगा श्रर्थात् जूती उतारे हुए पुरुष का घराना॥

११। यदि दो पुरुष आपस में मारपीट करते हों श्रीर उन में से एक की स्त्री अपने पति की मारनेदारे के हाथ से छुड़ाने के लिये पास जा अपना हाथ बठाकर उस के गुहर खग की पकड़े, १२। ती उस स्त्री का हाथ काट डालना उस पर तरस न खाना॥

५३। खपनी थैली में भाति भाति के 'खर्षास् घटती बढती बटखरे न रखना ॥ १४। खपने घर में भाति भांति के खर्षात् 'घटती बढती नपुर न रखना ॥ १५। तेरे बटखरे खीर नपुर पूरे पूरे खीर धर्म्म के हीं इस लिये कि जी देश तेरा परमेश्वर यहावा तुमें देता है उस में तेरे बहुत दिन हीं ॥ १६। क्योंकि ऐसे कामीं में जितने कुटिलता करते हैं से सब तेरे परमेश्वर यहीवा की घिनीने लगते हैं ॥

१९ । स्मरण रख कि जब तू मिस से निकलकर खाता था तब ख्रमालेक् ने तुम से मार्ग में क्या किया ॥ १८ । ख्रधीत् वह जो परमेश्वर का भय न मानता था इस से उस ने मार्ग में जब तू चका मांदा था तब तुम पर चढ़ाई करके जितमें निर्वल होने के कारण सब से पीछे थे उन सभी की मारा ॥ १९ । से जब तेरा परमेश्वर यंथावा उस देश में जो वह तेरा भाग करके तेरे खांधकार में कर देता है तुमें चारों खोर के सब शबुखों से वियाम दे तब खमालेक् का नाम तक धरती पर से मिटा डालना इसे न मुलना ॥

र्हि फिर अब तू उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहावा तेरा निज भाग करके तुमे देता है श्रीर उस का श्राधकारी होकर उस में वस जाए, २। तब जो देश तेरा परमेश्वर यहावा तुमे देता है उस की भूमि की

<sup>(</sup>१) मूल में प्राकाश के तसे से।

सारगा उस में से कुढ़ टोकरों में लेकर उस स्थान पर परमेश्वर यहावा से कहना कि मै ने तेरी सब ज्ञाना जो तेरा परमेश्वर यहावा श्रपने नाम का निवास करने की चुन से ॥ ३। श्रीर उन दिनों के याजक के पास जाकर यह कहना कि मै खाज तेरे परमेश्वर यद्दीवा के साम्दने निवेदन करता हूं कि यदेशवा ने इस लोगों की जिस देश के देने की द्वमारे पितरें। से किरिया खाई घी उस में मे खा गया हू ॥ ८। तय याजक तेरे छात्र से वर टोकरी लेकर तेरे परमेश्वर यद्दीवा की वेदी के दिया में ने खपने परमेश्वर यद्दीवा की सुन ली मे न साम्दने धर दे॥ ५। तब तू यपने परमेश्वर यदीवा तेरी सब खाजाखों के खनुसार किया है॥ ९५। से यो कतना कि मेरा मूलपुरुष नाश दीने के निकट तू स्वर्श में से जो तेरा पवित्र धाम है हुछि करके रक खरामी मनुष्य था और यह खपने होटे से परिवार समेत मिस्र को गया थीर घटा परदेशी छाकर रहा बहुत मनुष्या से भरी हुई जाति उत्पन्न हुई ॥ ई । ब्रनुसार हमें दिया है ॥ कीर मिसियों ने हम लोगो से बुरा वर्ताय किया खीर १६ । ब्राज के दिन इमें दुख दिया थीर इम से कार्ठन सेवा कराई ॥ ७। पर इस ने खपने पितरीं के परमेश्वर यदीवा की दोद्दाई दिई ग्रीर यहीवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख से इन के मानने में चैाकसी करना॥ १०। तू ने ता थम थीर खंधेर पर हृष्टि किई॥ दे। थीर यदावा वलवन्त दाध ग्रीर वकाई दुई मुजा से ग्रांत भयानक दिया है कि मै तेरे यताये हुए मार्गी पर चहूंगा ग्रीर चिन्द ख्रीर चमत्कार करके इम की मिस्र से निकाल लाया, १। श्रीर इसे इस स्थान पर पहुचाकर यह देश जिस में दूध थार मधु की धाराएं यहती बाज तुभ की अपने यचन के अनुसार अपना प्रजा-दे दे दिया है ॥ ९०। से एवं दे यहावा देख जे। ह्यो निक धनमाना है कि तू उर की सब खाजाओं भूमि तूने मुक्ते दिई है उस की पांचली उपज में की माना करे, ९९। ख़ैार कि वह खपनी बनाई हुई यदीवा के साम्दने रखना छै। यदीवा की दयडवत् विषय तुभ की श्रेष्ठ करे श्रीर तू उसके करे के श्रनुसार करना॥ १९। श्रीर जितने खच्छे पदार्थ तेरा परमे-क्ष्यर यहावा सुभे श्रीर तेरे घराने के। दे उन के कारण तू लेखींया ग्रीर प्रपने बीच रहनेहारे पर-देशियों सहित खानन्द करना ॥

१२। तीसरे वरस जा दशमाश देने का वरस ठहरा है जब तू अपनी सब भाति की बढती के दशमांश के। निकाल चुके तथ उमे लेबीय पर-देशी व्रपमूर सीर विषया का देना कि वे तेरे

भांति भांति की जो पाँचली उपज तू अपने घर फाटकों के भीतर खाकर तृप्त हों॥ १३ । श्रीर तू अपने याचायों के यनुसार पवित्र ठष्टराई हुई वस्तुकी को अपने घर से निकाला थीर लेबीय परदेशी वर्षमूर पीर विधवा की दे दिया है तेरी किसी याचा को मै ने न तो टाला है न विसराया ॥ १४। उन वस्तुओं में से में ने योक के समय नहीं खाया ग्रीर न उन में ये कोई वस्तु प्रशुहता की दशा में घर से निकाली थार न बुक्र शोक करनेवाली की। श्रोपनी प्रजा इसारल् की आशीय दे श्रीर इस दूध कीर मधु की धाराखों के देश की मूमि पर आशीप बीर वहां उस से एक वही थीर सामर्थी थीर दे जी तू ने हमारे पितरी से खाई हुई किरिया के

१६। ब्राज के दिन तेरा परमेक्टर यहावा तुक क्ता इन्हीं विधियों श्रीर नियमों के मानने की खाचा देता है सा खपने सारे मन खीर सारे जीव श्राज यद्दीया की श्रपना परमेश्वर मानकर् यद्दे घचन तेरी विधियों थाजाश्रों थार नियमें का माना करंगा थ्रीर तेरी मुना कब्गा॥ १८। श्रीर यहावा ने भी तेरे पांच ले खाया हूं। तब तू उसे खपने परमेश्वर सब सातियों से खिधक प्रश्रमा नाम श्रीर शाभा के श्रपने परमेण्यर यद्दावा की पवित्र प्रजा बना रहे।

(ग्रागीय ग्रीर साप)

२० किर इंडाएल के पुरानियां समेत मूसा ने प्रका के लोगों की यह खाचा दिई कि जितनी खाचार में खाज तुम्हें मुनाता हू उन सब की मानना ॥ २। श्रीर जब तुम

<sup>(</sup>१) मूल में मुदें के लिये।

यर्दन पार हाके उस देश में पहुंची जी तेरा परमेकर यद्वीचा सुभी देता है तब बड़े बड़े पत्थर खड़े कर सेना थ्रीर उन पर चूना प्रेतना ॥ ३। थ्रीर पार होने को पोक्षे उन पर इस व्यवस्था के सारे वचनी को लिखना इस लिये कि जी देश तेरे पितरीं का परमेश्वर यहावा अपने वचन के यनुसार तुभे देता है थ्रीर उस में दूध थ्रीर मधु की धारारं बहती है **चर्च देश से तू जाने पाए ॥ ४ । फिर जिन पत्थरीं** के विषय में ने प्राज प्राज्ञा दिई है उन्हें तुम यर्दन को पार डोकर रखाल पहाड पर खड़ा करना थीर चन पर चूना पातना ॥ ५ । श्रीर वहीं अपने परमे-क्रवर यहाँचा के लिये पत्थरी की एक वेटी वनाना उन पर कोई लेखर न चलाना ॥ ६ । प्रपने परमेश्वर यहावा की वेदी खनगढे पत्यरी की बना-क्षर उन पर उस के लिये द्वामबलि चठाना॥ ७। ग्रीर वहीं मेलवाल भी चढ़ाकर भाजन करना ग्रीर ख्रपने परमेश्वर यहीवा के सम्मुख ख्रानन्द करना॥ द। श्रीर उन पत्थरीं पर इस व्यवस्था के सारे वचनी की साफ साफ लिख देना ॥

९। फिर मुसा खीर लेघीय याजको ने सारे इसारलियों से यह भी कहा कि हे इसारल् चुप रहकर सुन स्राज के दिन तू श्रपने परमेश्वर यहावा की प्रजा हा गया है॥ १०। से अपने परमेश्वर यदावा की मानना थीर उस की की की प्राचा थीर विधि में ग्राज तुभे सुनाता हू उन की पूरा करता।

१९। फिर उसी दिन मूसाने प्रजाको लेगो। की यह याचा दिई कि, १२। जब तुम यर्डन पार हो जायो तब भिमान् सेवी यहूदा इस्लाकार् यूसफ थीर विन्यामीन ये जिरिक्जीम् पहाड् पर खडे देवितर षाभीर्वाद सुनारं॥ १३। खीर स्वेन गाद् ष्राभेर् जवूलून् दान ग्रीर नप्ताली ये ग्बाल् प्रहाड पर खडे इचारली पुरुषे सं पुकारके कई

थापे क्यों किं यह यहावा को चिनानां लगता है। तय सय लोग कहे छामेन्॥

ं १६ । चापित हा बह जी यापने पिता वा मांता की तुच्छ जाने । तब सब लीग करे श्रामेन् ॥ १७। चांपित है। बह जो किसी दूसरे के सिवाने की इटार । तब सब लेगा कई प्रामेन्॥

😥 १८ । खांपित हो छह जो श्रंधे की मार्ग से भटका दे। तब सब लाग कर स्थामेन्॥

९९। खापित द्वा बह जा परदेशी वपमूर वा विधवा का न्याय बिगारे। तब सब सेांग कई ष्ट्रामेन् ॥

२०। खांचित हा वह जी श्रापनी साता चे क्षुक्रमर्भ करे क्योंकि वह अपने पिता का श्रोठना उद्यारता है। तब सब लाग कई यामेन्॥

२९। सापित हो यह जी किसी प्रकार के पशु से क्कर्म करे। तब सब लेगा कहे श्रामेन्॥

२२। खापित है। यह जी अपनी बहिन चाहे स्गो हो चाछे सैतिली उस से सुकर्म करे। तब सब लोग कहे खामेन्॥

२३। सापित दे। वह जी श्रापनी सास की संग कुकर्मा करे। तब सब लाग कहें श्रामेन्॥

२४। सापित हा बह जो किसी के किपकर मारे। तव सब लोग कई श्रामेन्॥

२५। खापित हो वह जो निर्दीप जन के मार हालने के लिये धन ले । तब सब लोग कहें श्रामेन ॥ र्स्। सापित हो यह जे। इस व्यंवस्था की यचनों की मानकर पूरा न करे। तय सब लोग कहें श्रामेन्॥

२८ यदि तू अपने परमेश्वर यहावा की सब खाद्यारं जो में खाल तुमे सुनाता हू चैाकसी से पूरी करने की चित्त लगाकर उस की धुने तो वह सुमें पृष्टिवी की खब जातिया में ग्रेष्ट दीके खाप सुनाएं॥ १८। तब लेबीय लोग सब करेगा॥ २। फिर अपने परमेख्वर यद्दीवा की सुनने के कारण ये सब श्राशीर्वाद सुमा पर पूरे होंगे॥ ह। १५। इ. प्रित दी वह मनुष्य की कोई मूर्ति धन्य ही तू नगर में धन्य ही तू खेत में, 8। धन्य कारीगर दे खुदवाकर वा ठलवाकर निराले स्थान ही तेरी सन्तान श्रीर तेरी मूमि की उपज श्रीर गाय थ्रीर भेड्वकरी स्नादि पशुस्रों के सम्रे, ५। घन्य हो। तेरी होकरी छीर तेरी कठीती, है। धन्य हो

तु भीतर काते धम्य हो तूं बाहर जाते ॥ ० । यहावा . ऐसा करेगा कि तेरे घतु की तुभ पर चढ़ाई करेंगे से तुक से दार वारंगे वे एक मार्ग से तुक पर चढाई करेंगे पर तेरे साम्बने से सात मार्ग दोकर भाग कार्गे ॥ ८। तेरे कती पर धार जिसने कामी में तू दाय लगाएगा चन सभी पर यद्योवा साधीय देंगा से की देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुक्ते देता है उस में बह तुक्ते भाशीय देता॥ ९। यदि तू रापने परमेश्वर यहीवा की बाजाओं का मानते हुए, उस के मार्गी पर चले तो यह अपनी किरिया के अनुसार तुभी अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा ॥ १० । से पृथिकी को देश देश को लेगा यह देखकर कि सु यहावा का कहलाता दै। तुभ से उर जाएंगे॥ १९। ग्रीर जिस देश के विषय यदाया ने तेरे पितरीं से किरिया काकर तुम को देने कहा था, उस में वह तेरे सन्तान भूमि की उपज थार पशुणों की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा॥ १२। यहाया तेरे लिये अपने आकाशक्यी उत्तम भवदार की खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह धरसाया करेगा थीर सेरे सारे कामी पर श्राशीय देगा से तू बहुतेरी जातियों की उधार देशा पर किसी से तुमी उधार लेना म पड़ेगा ॥ १३ । थीर यहावा सुम की पूक नहीं सिर धी ठदरास्मा थीर तू नीचे नहीं कपर ही रहेगा यदि परमेखर यदावा की बादाएं की मैं बाज तुम की युनाता हूं तू उन के मानने में मन लगाकर चै।कसी करे, 98 । श्रीर जिन वचनों की में स्नाज तुमे स्नाजा देता हूं उन में से किसी से दहिने वा वार्य मुख्के पराये देवतायों के पीड़े न दा ले बीर न उन की सेवा करे।

१५। परन्तु यदि तू अपने परमेश्वर यहावा की म सुने सीर उस की सारी श्राचाओं श्रीर विश्वियों के पालने में तो में श्रास तुम्मे सुनाता हू चै।कसी न करे पर तो ये सब खाप तुम्म पर पड़ेंगे॥ १६ । श्राणंत् सापित दे। तू खेत में॥ १७। सापित दे। तू खेत में॥ १०। सापित दे। तेरी टोकरी श्रीर तेरी कठीती॥ १८। सापित दे। तेरी सन्तान खीर भूमि की उपस सीर गायें। खीर भेड़बकरियों के सन्ने॥ १९ । सापित दे। तू आहर साते॥

२०। फिर जिस जिस काम में मू शाथ लगाए उस में यद्देशवा तब ली तुभ की खाय देता और भयातुर करता थीर धमकी देता रहेगा जब ली तू न मिट जार बीर श्रीघ्र नाश न हो जार इस कारबा कि तू यदीवा को त्यागकर दुष्ट काम करेगा ॥ २९ । यहावा ऐसा करेगा कि मरी तुम में फैलकर तब लें। लगी रहेगी जब सों जिस भीन के अधिकारी देने की तूजाता है उस पर से तेरा क्षन्त न दी जाए ॥ २२ । यदीवा तुक की क्योरात से थार उधर थार दाह थार बडी जलन से थीर तलवार श्रीर मुलस खीर गेर्क्स से मारेगा और ये तब लें तेरा पीका किये रहेगे जब सी तू सत्यानाश न दे। खार ॥ २३ । श्रीर तेरे सिर के क्षपर बाकाश पीतल का बीर तेरे पांच के तले भीन लाहे की है। जाएगी ॥ २८ । यहावा'तरे देश में पानी के बदले वालू थे।र धूलि वरसारगा वह साकाश से तुक पर यहां सों घरसेगी कि तू सत्यानाश ही जारगा ॥ २५ । यद्दावा तुम की ग्रमुँगीं से दरवारगा थ्रीर तूरक मार्गसे उन का साम्दना करने की जारगा पर सात मार्ग दीकर उन के साम्दने से भाग जारगा थार पृथिवी के सव राज्यों में मारा मारा फिरेगा॥ २६ । श्रीर सेरी लोच श्राकाण के भांति भांति को पविषों ग्रीर धरती के पशुणीं का स्राहार होगी स्रीर उन का कोई शंकनेशरा न द्दीगा ॥ २९ । यहावा तुक की मिस के से फोर्ड बीर व्यवासीर दाद ख्रीर खज़्ली से रेसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा न हा सकेगा ॥ २८। यदीवा तुमे वीरहा कीर अंधा कर देशा और तेरे मन की श्रीत घटरा देगा ॥ २९ । खाँर जैसे खंधा खंधियारे में टटोलता है बैसे ही तू दिन दुपहरी की टटोलता फिरेगा खीर तेरे कामकाज सुफल न होंगे श्रीर सब दिन हू केवत अधेर महता थार सुटता ही रहेगा थीर तेरा कोई कुडानेदारान देशा ॥ '३०। तूस्त्री से व्याद की वात लगाएगा पर दूसरा पुरुष उस की भष्ट करेगा घर तू बनारमा पर उंच में वसने न पारमा दाख की वारी तू लगाएगा पर उस के फल खाने न पाएगा॥ ३९। तेरा घैल तेरे देखते मारा जायगा खार तू उस का

<sup>(</sup>१) मूल में. यहावा का नाम तुम पर पुकारा गया है।

<sup>(</sup>१) भूस में. चिमटी ।

लूट में चला जाएगा थार सुभे फिर म, मिलेगा तेरी भेड वक्तरियां तेरे शत्रुको के दाय सा जारंगी थीर तेरी स्रोर से उन का कोई झुडानेदारा न हाजा । इर । तेरे घेटे घेटियां दूसरे देश के लोगों के हाथ लग जाएगी थैं।र उन के लिये चाय से देखते देखते तेरी बाखे रह जाएंगी श्रीर तरा कुछ वस न चलेगा ॥ इइ । तेरी भूमि की उपन शैर तेरी सारी कमाई रक अनजाने देश के लाग खा जारंगे छैार सब दिन तू क्रेबल अधेर सदता खैार पीसा जाता रहेगा, ३४ । यहा लों कि तू उन वाती के मारे लो खपनी खांखों से देखेगा वैगरहा है। सारगा ॥ ५५। यदे। वा तेरे घूटनें। थै।र ठागों में घरन नरा से सिख ला भी असाध्य फोडे निकालकर तुभ की पीडित करेगा॥ ३६। यदेश्या तुम को उस राजा समेत जिस की तू अपने ऊपर ठद्दरास्मा तेरी थै।र तेरे पितरा को यनजानी एक जाति के बीच पहुचाएगा श्रीर उस के बीच रहकर हू काठ थीर पत्थर के दूसरे देवतास्रों की उपासना करेगा ॥ इ० । श्रीर उन सब जातिया में जिन के वीच यदेखा तुक की यहुंचारमा लेमा तुमें देखकर चाकित द्वाने का हीर हृष्टान्त थ्रीर साप का कारण मानेंगे ॥ ३८। तू खेत में बीज तो बहुत सा ले जारगा पर उपजें चोही ही वटोरेगा क्योंकि हिट्टियां उसे खार जाएंगी ॥ ३९। तू दाख की बारियों लगाकर उन मे काम ती करेगा पर उन की दाख का मधु पीने न पाएगा वरन फल भी तोडने न पाएगा कोंकि की है उन की खा-बारगे॥ ४०। तेरे सारे देश में, जलपाई के वृक्ष तो है। ग्रे पर उन का तेल तू अपने शरीर मे लॅगाने न पाएगा क्योंकि वे कड जाएंगे॥ ४९। तेरे वेटे वेटिया भी उत्पन्न होंगे पर तेरे रहेगे नहीं क्योंकि वे बन्धुक्राई में चले जारंगे॥ ४२। तेरे सारे वृद्ध ग्रीर तेरी भूमि की चयक टिड्डियां खा जाएंगी ॥ ४३। चा परदेशो तेरे बीच ,रहेगा से <sub>तिस</sub>स से वकता जारमा श्रीर तू श्राम श्वटता चला जारमा ॥ १८ । बद्द तुभाको चिधार देशा पर तू उस की उधार (१) मूल में पाव की तलुवे।

मांच खाने न पाएगा तेरा गदद्या तेरी ब्यांख के साम्दने | न दे सकेगा घट ते। सिर सार तू पूड ठइरेगा ॥ ४५ । तू जो अपने परमेश्वर यहाद्या की दिने हुई सामाओं श्रीर विधियों के मानने की उस की न सुनेशा इस कारण ये सब साप तुभा पर व्याप्त होंगे सार तेरे पी है पड़े रहेगे थार तुंभ का पंकडेंगे थार अन्त में त् नाथ ही जाएगा॥ ४६। ख्रीर वे तुम पर ख्रीर तेरे वर्ण पर यदा सीं घने रहकर चिन्ह श्रीर चमत्कार ठहरेंगे॥ ४०। तू जेा स्य पदार्थ की घहुतायत होने पर ष्रानन्द भार प्रस्तुता के साध'खपने प्रसेश्बर यहावा की सेवा न करता रहेगा, ४८। इस कारक तुक की भुखा प्यासा नंगा बीर सब पदार्थी से रहित देवकर ल्ला स्रोपने उन शत्रुखों की सेवा करनी पहेंगी जिन्हें यदे।वा तेरे विक्ह भेजेगा थार जय ली तू नाथ न दे। जार तय कों यह तेरी गर्टन पर के हैं का जूका डाल रखेगा।। । । यहावा सेरे विक्ष्ट दूर से व्यक्त पृथिवी की क्षेर से येग चढ़नेदारे सकाव सी एक जाति की चढा लाएगा जिस की भाषा तू न समभेगा॥ ५०। चस जाति के लोगों की चेष्ठा क्रूर देशों वे न ता यूढों का मुद्द देखकर खादर करेंगे न वालकों पर दया करेंगे॥ ५९। स्त्रीर छ तेरे पशुक्षों के यही स्त्रीर भूमि की उपस यहां ली का सारंगे कि तू नाम दे। जारगा श्रीर वितेरे लिये न खन्न न नया दाखमधु म टटका तेल न यक्टड़े न मेम्ने केडिंगे यहां ला कि तू नाश देा जाएगा ॥ ५२ । खीर वे तेरे परमेश्वर बदावा के दिये हुए सारे देश के सब फाटकों के भीतर तुके घेर रक्खेंगे वे तेरे सब फाटकों के भीतर तुकी तब तक घेरेंगे जय तक तेरे सारे देश में तेरी कची कंची सीर हुठ शहरपनाई जिन का तू भरीसा करेगा न गिर कारों। ५**ड**। तब घिर जाने श्रीर उस ∕ स्केती के यमय जिस में तेरे शत्रु तुक्त को डालेंगे तू प्रापने निज जन्माये येटे येटियां जिन्हे तेरा परमेश्यर यद्दीया तुभ की देगा उन का मांच खाण्गा॥ ५४। बरन तुम में जा पुरुष कामल खार स्रात सुकुमार हा वह भो श्रपने भाई थै।र श्रपनी प्रायव्यारी सीर अपने वचे दृर वालकों के। क्रूर दृष्टि से देखेगा; ५५। श्रीर वह उन में से किसी के। भी अपने वालकों को मांच में से जो बद आप खारगा कुंक न, देगा

शतु तेरे सारे फाटकी के भीतर तुमे घरके डालेंगे थार तेरी खांखें धुन्धली पड़ जारंगी खार तेरा मन चस की पास कुछ न रहेगा,॥ ५६। ग्रीर तुम में जो कलपता रहेगा ॥ ६६। श्रीर तुम की जीवन का स्ती यहां लों कोमल छै।र मुकुमार हो कि मुकुमार- नित्य सन्देह रहेगा श्रीर तू दिन रात धरधराता पन श्रीर कोमलता के मारे मूर्मि पर पांव धरते भी रहेगा श्रीर तेरे जीवन का कुछ भरीसा न रहेगा। खरती हो घट भी अपने प्राराणिय पति श्रीर घेटे ६०। तेरे मन में जो त्रास बना रहेगा श्रीर तेरी थीर घेटो की, ५०। थपनी रोरी घरन थपने जने व्यांखें की जी मुद्ध दीखता रहेगा उस के कारण तू हुण बच्चा का क्रूर र्हाष्ट से देखेगी, क्योंकि घिर भार का श्राइ मारके करेगा कि संभ कब हागी बार जाने बीर उस स्फेती के समय जिस में तेरे श्रुशु तुमी सांभ की प्राप्त मारके करेगा कि भार कव होगा ॥ तेरे फाटको के भीतर घेरके डावेगे यह स्य बम्तुकी ६८। बीर यहावा तुभ की नावा पर चकाकर मिस की घटी के मारे उन्दें किएके साएगी ॥ ५८ । यदि से उस मार्ग से लाटा देगा जिस के विषय में ने तू इस व्यवस्थाको सारे घचनों को पालने में जी इस तुक्त से कदा था कि वह फिर तेरे देखने में न पुस्तक में लिये हैं चीकसी करके उस श्रादरवाग्य श्राएगा खार बदा तुम श्रपने चत्रुयो के दाघ दास थीर भययेग्य नाम का ली तेरे परमेश्वर यद्दीवा का दासी दीने के लिये विकास तो रहेगी पर तुम्हारा है मय न माने, ५९। तो यहावा तुभ का धीर तेरे यंग्र की यनाये अनीके दगर देगा वे दुष्ट श्रीर बहुत दिन रहनेदारे राग स्नार भारी भारी दख्ड द्वीरी । ६०। श्रीर यह मिल के उन सय रोगों का किर तेरे समा देगा जिन से तू भव खाता या श्रीर चे तेरे लगे रहेगे ॥ ६९ । यरन जितने रेगा प्रादि दम्ब इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं सिये है उन सभी की भी परीवा तुभ की यहां से समा देगा कि तु सत्यानाम दे बाण्या ॥ ६२ । श्रीर तू जा स्रपने परमेश्वर यहावा की न मानेगा इस कार्य प्राकाण के तारी के समान अनीग्रानित दाने की सन्ती तुभ में से पोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे।। ६३। पीर जैसे प्रव यहावा का तुम्हारी भलाई श्रीर वहती करने से हर्प देशता है वैसे ही तब उस की तुर्म्द नाण बरन सत्यानाश करने से दर्प द्वारा थीर जिस भूमि के प्रधिकारी देने की तुम जाने पर दी उस पर से तुम चलाडे जाक्रोगे॥ ६४। भीर यहावा तुभ का पृथिवी की इस होर से ले उस होर लों के सब देंगें के सागी में तितर वितर करेगा थीर वहा रहके तू श्रापने श्रीर प्रापने पुरस्तायों के प्रनजाने कार श्रीर

क्यों कि चिर जाने चीर उस सकेती में जिस में तेरे विद्याल ऐसा करेगा कि तैरा हृदय कापता रहेगा कोई गाएक न देगा।

> न्हर्ट. जिस बाचा के प्रशासियों से बाधने की माजा महोबा ने मूसा को माळाव के देश में दिई उस के ये ही व्यवन है जो वाचा उस ने उन से होरेव् पहास पर वाधी भी उस से पद प्रसा है॥

२। फिर मूचा ने सद्य इसारां लिया क्षेत्र द्युलाकर कदा जा कुछ यहावा ने निस्त देश में तुम्हारे देखते फिरीन थ्रीर उस के अब कर्माचारियां थ्रीर उस के सारे देश से किया सा तुम ने देखा है। इ। वे वहे वहे परीक्षा के काम श्रीर चिन्द शीर बहे बहे चमत्कार रोरी श्रांखों के साम्द्रने दुर, ४। पर यदे।वा ने व्याज लों तुम की न ता समझने की बुढ़ि और न देखने की प्रार्खन मुनने के कान दिये हैं ॥ ५। म ता तुम की जगल में चालीच बरस लिये फिरा थ्रीर न तुम्हारे बस्त्र पुराने हे। तुम्हारे तन पर न तेरी जूतियां तेरे पैरी में पुरानी पहीं ॥ ६। राटी जो तुम नहीं खाने धाये खाँर दाखमधु श्रीर मंदिरा की तुम नहीं पीने । पाये से इस लिये दुल्ला कि तुम जाना कि मै पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा॥ यद्योवा तुम्हारा परमेश्वर हू॥ २। थीर जब तुम ६५। थीर उन कातियों में तू कभी धेन न पाश्गा एस स्थान पर ग्राये तब देश्योन् का राजा सीहान् न तेरे पांच की ठिकाना मिलेगा क्योंकि ,घर्ष श्रीर खाणान् का राजा क्योगू ये दोनी युद्ध के लिये इसारा साम्हना करने की निकल आये और इस ने उन की जीतकर, दाउन का देश ले लिया और स्विनियों गादियों और मनश्ये के आधे ग्राप्त के लेगों की निज भाग करके दें दिया॥ १। से इस वाचा की वाती की पालन करी इस लिये कि जी कुछ करी सी सुफल है।॥

१०। श्रांज क्या पुर्रानये क्या सरदार तुम्हारे मुख्य मुख्य पुरुष क्या गीत्र गीत्र की तुम सब इसारली पुरुष, १९। वया तुम्हारे खालबच्चे थीर स्त्रियां क्या लकडद्वारे क्या पनभरे क्या तेरी कावनी में रहनेहारे परदेशी तुम सब के सब स्त्रपने परमेश्वर यहावा की साम्दने इस लिये खडे हुए हो, १२। कि की वाचा तेरा परमेक्टर यहावा स्राज तुम से वांधता है स्रीर जी किरिया वह खाज तुभ को खिलाता है उस में त्र साभी देा जार, १३। इस लिये कि उस धवन के अनुसार को उस ने तुभ की दिया और उस किरिया के अनुसार की उस ने इब्राहीम इस्हाक् थीर याकूब तेरे पितरी से खाई थी वह स्राज तुम को श्रपनो प्रजा ठइराए श्रीर स्नाप तेरा परमेश्रवर ठ इरे॥ ९४। फिर मै इस वाचा श्रीर इस किरिया में कोवल तुम को नहीं॥ १५। पर इन की मी जी क्याच इमारे संग यद्दां इमारे प्रसेष्ट्रर यहे। या के साम्हने खड़े है स्रीर जो स्नाज यहां हमारे संग नहीं है उन में सामी क्षरता हू॥ १६ । तुम जानते द्वा कि जब इस मिस देश में रहते थे और जब मार्ग मे की जातियों के बीर्च बीच द्वीकर खाते थे, १९। तब तुम ने उन की कैसी कैसी चिनामी वस्तुरं ग्रीर काठ पत्थर चांदी सोने की कैसी मूरते देखीं ॥ १८ । सी रेसान द्वाकि तुम लोगों में ऐसा कोई पुरुष द्वा स्त्री वा कुल वा गोत्र भर के लोग द्वीं जिन का मन बाख हमारे परमेख्वर यहात्रा से फिरे कि बाकर उन जातियों के देवतास्री की उपासना करे फिर ऐसान दी कि तुम्हारे बीच ऐसी कोई जंड दी किस से विय वा कहुत्रा बीज श्रक्तरा हो, १९। श्रीर रेसा मनुष्य प्रमः साप के वचन सुनकर श्रपने की भागीर्वाद के येग्य माने थैं।र यह सेचि कि चाहे में क्यपने सुन के इठ पर चलूं स्त्रीर तृप्त द्वीकर प्यास

को मिटा डार्ल्य तीभी मेरा कुश्रल होगा में २०। यहावा उस का पाप क्षमा करने से नाइ करेगा बरन तब यहीवा के कीप थीर जलन का धूबां उस को का देगा श्रीर जितने साप इस पुस्तक में लिखे है वे सब उस पर क्षा पहुँगे कीर यहावा उस का नाम धरती पर से मिटा देगा ॥ २१ । श्रीर व्यवस्था की इस पुस्तक में जिस वाचा की चर्चा है उस की सब खांपीं को अनुसार यहावा उस की इसारल को सब गोत्री में से हानि के लिये श्रलगाएगा ॥ २२। से दिनेहारी पीकियों में तुम्हारे वंश के लेखा की तुम्हारे पीक्टे उत्पन्न होंगे थार बिराने मनुष्य भी जा दूर देश से आएंगे वे उस देश की विपत्तियां श्रीर ू चस मे यहावा के फैलाये हुए राग देखंकर, २३ । **फै**ार यह भी देखकर कि इस की सब भूमि ग्राधक और लान से भर गई थार यहां लों जल गई है कि इस में न कुछ बोया जातान कुछ जमता न घास चगती है वरन सदोम् ग्रीर श्रमोरा प्रदमा ग्रीर सबोबीम् के समान हा गया है जिन्हे यहावा ने कीप धार जलनलाइट करके उत्तर दिया था, २४। क्रीर सब जातियों को लोग पूछिगे यहावाने इस देश से ऐसा क्यो किया थीर इस बड़े की प के भड़कने का क्या 'कारवा है।। २५ । तब लोग । यह उत्तर देंगे कि उन के पितरीं के परमेश्वर<sup>,</sup> पंदीया ने जो घाचा उन को ग्रांथ मित्र देश से निकालने को समय बांधी थी उस की उन्हों ने तीड़ा, २६ । थ्यैार पराये देवताय्येां की उपायना किई जिल्हे वे पहिलेन जानते थे भीर यहावाने उन की नहीं दिया था, २०। से यक्षीवा का कीप इस देश पर भड़क उठा कि पुस्तक में लिखे हुए सब शाप इस पर स्रा पर्दे ॥ २८ । सीर यहावा ने काप जलकला-इट कीर बड़ा ही क्रोध करके उन्हें उन की देश में से उखाड दूसरे देश में फ्रेंक दिया जैसा आज प्रगट है ॥ २९ । गुप्त बाति हमारे परमेख्वर यहावा को वश में है पर जी प्रगट किई गई है से यदा ली इमारे

<sup>(</sup>१) वा प्यास पर नतवालापन नी बढाऊ वा प्यासे श्रीर यह दोनो की निटां हाल्।

<sup>(</sup>व) नूल में भाकाश के तसे से।

३०. फिर जय आधीप थीर साप की ये सय वात जी में ने तुक को कह सुनाई हैं तुक पर घटें बीर तू उन सय जातियों के बीच रहकर जहां तेरा परमेर्केंदर बदीवा सुभ की यरयस पहुंचाग्गा इन वाती की चेत करे, २। बीर अपनी सन्तान संदित अपने सारे मन ग्रीर सारे जीव से खपने परमेश्वर यहावा की ग्रीर किरके उस के पास पार थार होर इन सब खाजा थी के व्यनुसार जा में प्यास तुकी मुनाता हू उस की माने, इ। तय तेरा परमेण्यर यद्दीया तुक की र्थधुमार से लौटा ले खाएगा मार तुम पर दया करके उन सब देशा के लोगों में से जिन के बीच यह सुभ को तिसर विसर कर देगा फिर एकट्टा करेगा ॥ ४ । चारे धरती को होर लें तेरा यखर परुंचाया जाना हा ताभी तेरा परमेश्वर यहावा सुम की यहां से ले जाके एकट्टा करेगा ॥ ॥ । ग्रीर तेरा परमेश्यर यदीया तुक्षे उसी देश में पत्तवाएगा जिस के तेरे पुरखा यधिकारी दुए घे श्रीर तू फिर चस का प्रधिकारी देशा थार बद तेरी भलाई करेगा और तुभ को तेरे पुरवाखों से भी गिनती मे व्यधिक यङ्गरमा ॥ ६ । श्रीर तरा परमेश्वर यहावा तेरे चार तेरे यंग के मन का रातना करेगा कि तु अपने परमेश्वर यहावा से श्रापने सारे मन थार सारे जीय के साथ प्रेम रखे जिस से तू जीता रहेगा। थ। बीर सेरा परमेख्यर यहावा ये स्वय साप की बारी सेरे शत्रुको पर जा तुम से बैर करकी तेरे पी है पहेंगे घटाएगा ॥ ८। श्रीर तू फिरके यद्याया की सुनेगा थ्रीर इन सब बाद्याग्री की मानेगा की में श्राज शुभ को सुमाता हु ॥ ९ । श्रीर यद्दाश्चा तेरी भलाई के लिये तेरे सव कामों ने खीर तेरी सन्तान खीर भशुषों के बच्ची ग्रीर भूमि की उपन में तेरी बढती करेगा ययोकि यदावाँ किर तेरे जपर भलाई के लिये घैंसा प्रामन्द करेगा जैसा उस ने तेरे पितरी

मेश्वर यहावा की सुनकर उस की आंचाओं श्रीर विधियो की जी इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा थ्रीर श्रपने परमेश्वर यदावा की श्रीर श्रपने सारे मन श्रीर सारे जीव से फिरेगा ॥

ঃ ১৯ ২১৩

१९। देखे। यह जी खाचा में खाज तुभी सुनाता ष्टू से न ते। तेरे लिये श्रने। श्रीर न दूर है। पैर। न तो यद श्राकाश में दै कि तू कहें की न इमारे लिये स्नाकाश में चक उसे हमारे पास ले सार थीर दम की मुनाए कि दम उसे माने॥ १३। थीर न यर समुद्र पार है कि तू करे कीन इसारे लिये चमुद्र पार जा उसे इमारे पास से आर श्रीर इम की सुनाए कि इम उसे माने॥ १४। पर यह वचन तेरे बहुत निकट बरन तेरे सुंद श्रीर मन ही मे है में तू इस पर चल सकता है।

२ १५। सुन खार्ज में ने तुक्त को जीवन बीर मरबा द्यानि थ्रीर लाभ दिखाया है ॥ १६। कैसे कि मै ग्राज तुभी क्याचा देता हू कि छापने परमेश्वर यद्यावा से प्रेम रखना थीर उस की मार्गी पर चलना थीर उस की खाजाखो विधियों थीर नियमों की मानना इस लिये कि तू जीता रहे और बढ़ता जार पीर तेरा परमेश्यर यदीया उस देश से जिस का श्राधिकारी दीने की तू जाने पर दे तुमी खाशीय दे॥ १७। पर यदि तेरा मन फिर जाए थ्रोर तून सुने श्रीर बहककर पराये देवतायों को दग्रहवत थ्रीर उन की उपासना करने लगे, १८। ते। में तुर्न्द याज यह जताता हूं कि तुम निः भंदेव नाथ है। जास्री गो जिस देश की खिकारी दीने की तू यर्दन पार जाने पर दै उस देश मे तुम बदुत' दिन रेइने न पाथागे ॥ १९ । मै प्राज ग्राकाण थार पृथिवी देनों की तुम्दारे साम्दने इस यात की साची करता हू कि मै ने जीवन श्रीर मरख ष्राधीय थीर खाप तुभ की दिखा दिये है से जीवन ही को अपना से कि तू श्रीर तेरा वंश दोनों, जीते रदे॥ २०। से। श्रपने परमेखर यहावा से प्रेम रखना थ्रीर उस की मानना थ्रीर उस का बना रहना क्योंकि तेरा जीवन ग्रीर दोघायु बही है ग्रीर ऐसा करने से जी देश यहावा ने इवाहीम इस्हाक श्रीर

<sup>(</sup>१) नूल में आकाय।

याकूब तेरे पितरीं की किरिया खाकर देने कहा था उस देश में तू बसा रहेगा॥

' (नूसा का प्रसिद्ध गीत)

३१ • यें ही बाते मूसा ने सब द्यार्शतिया से जाकर कहीं॥ २ । श्रीर उस ने चन से यह भी कहा कि स्नाज मै एक सा स्रोध बरस का हुआ हू श्रीर श्रव मे श्राने जाने न पाठगा क्यों कि यहों वा ने मुक्त से कहा है कि तू इस यर्दन षार जाने न पारगा ॥ ३। तेरे थागे पार जानेहारा तेरा परमेश्वर यहीवा है वह उन जातिया की तेरे साम्हने से नाग करेगा खैार तू उन के देश का क्षाधिकारी द्वागा की यद्वाया के कद्वे के स्त्रनुसार यहाश्रु तेरे स्नागे पार जारगा ॥ ३। स्त्रीर जैसे यहास्रा ने स्मारियों को राजा सीहान् ख्रीर खाग् ख्रीर उन के देश को नाश किया वैसे ही वह उन सब जातिया से भी करेगा॥ ५। थ्रीर जब यहास्राउन की तुम से घरवा देगा तब तुम उन सारी खाचाओं के श्रमुसार उन से करना, जी मैं ने तुम की सुनाई हैं ॥ ६ । हियाय बांधाः थीर दृढ हो उन से न तो हरी थ्रीर न त्रास खाग्री क्योंकि तेरे सा, चलनेहारा तेरा परमेश्वर यहावा है वह तुम को धोखा न देगा श्रीर न क्वेव्हेगा॥ १। तव मूसाने यद्दीश्र की बुलाकर सर्व इसारलिया के सन्मुख कहा हियाव बाध श्रीर दृढ है। ऋोकि इन लोगों के संग उस वेश से जिसे यहोवा ने इन के पितरी से किरिया खाकर देने की कहा था तू जारगा खार, तू उसे इन का भाग कर देगा ॥ ८ । खेर , तेरे खागे , खागे चलमेहारा यहावा है वह तेरे संग रहेगा, स्रोर न तेर तुमे श्रीखा देगा न क्षेड़ देगा से मत हर बीर तेरा मनःकच्चान हो ॥

े (। फिर मूचा ने यही व्यवस्था लिखकर लेवीय यानकों को जो यहावा की वाचा के , सन्द्रक उठानेहारे थे थीर इस्रारल् के सब पुरानियों की चीप दिई॥ १०। तब मूसा ने उन की खाद्या दिई कि सात सात बरस के बीते पर खर्थात् उगाई। न होने के बरस के भीपहीबाले पर्य मे, १९। जब सब

इश्वारकी तेरे परमेश्वर यहावा को उस स्थान पर जिसे वह चुन लेगा हाजिर होने के लिये आएं तव यह व्यवस्था सब इश्वारिक्षणें को पठकर सुनाना ॥ १२ ॥ व्या पुरुप क्या स्त्रो क्या वालक क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेशों सब लेगों को एकट्ठा करना कि वे मुनकर सीखें खार तुम्हारे परमेश्वर यहावा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों के पालन करने में चाकसी करे, १३ । खार उन के लस्केवाले जिन्हों ने ये वात नहीं सुनी वे भी सुनकर सीखें कि तुम्हारे परमेश्वर यहावा का भय तब लें। मानते रहे जब लें। तुम उस देश में जीते रहा जिस के खांधकारी होने की तुम यहन पार जाने पर ही॥

प8। फिर यद्दीवा ने सूसा से कहा तेरे भरने का दिन निकट है से। यद्देश्य की वृत्तवा खार तुम दोने। मिलापवाले तम्बू में खाकर दानिर दे। कि मे चस की स्त्राङ्गा दूं। से मूसा स्नार प्रदेश्यू जाकर मिलापवाले तम्बू मे हाजिर हुए ॥ १५ । तव यद्दीवा ने उस त्वू में वादल के खंभे में देशकर दर्शन दिया थ्रीर-बादल का खंभा तंब्र के द्वार पर ठद्दर गया ॥ ९६। तब यद्दीवाने मूझा से क्राहा तू ती अपने पुरवास्त्रों के संग से जाने पर है सार ये लाग चठकर उस देश के विराने देवताखी के पीके जिन के-बीच वे जाकर-रहेंगे व्यक्तिचारिन की नाई है। लेंगे थीर मुमे त्यागकर उस वाचा की की मै ने उन से बांधी है, ताढ़ेगे ॥ १० ।, उस समय मेरा काप इन पर भडकेगा थ्रीर में भी इन्हें त्यागकर इन से श्रपना मुद्द किपा लेंगा से। ये श्राद्यार, दी , जाएंगे थीर बहुत सी विपत्तियां थीर क्रीश इन परिशा पड़ेंगे यहा ले। कि ये उस समय क़िंगे क्या ये विपत्तिया घम-पर , इ.स. कारण, श्रा नहीं पड़ी कि **इमारा** परमेष्ट्रर,इमारे बोच नहीं रहा,॥ १८ । उर्च समय मे उन सब खुराइयों की कारण जी ये पराये, देवतास्री को स्रोर फिरके करेगे निःसन्देह उन,से स्रपना सुद किया लूगा।। १८ । से। स्रव्न तुम यह गीत लिख ले। क्षीर तू इसे इसारलियों की सिखाकर कंठ करा दे। इस लिये कि यह गीत उन के विष्टु मेरा साची ठहरें॥

२०। अब में इन की इस देश में पहुंचातमा जिसे वनाई इई वन्तुश्री की पूजने से उस की रिस देन की में ने इन के पितरों से किंग्या साई थीर जिस में दूध सीर मधुकी धाराएं बदती हैं थीर क्षाते काते दन का पेट भर जाएगा थार ये ष्ट्रपृष्ट हा जाएँगे तब ये पराये देवताओं की खोर फिरकी उन को उपायना करने लगेंगे खीर मेरा तिरस्कार करके मेरी वाचा का ताल देंगे ॥ २१। वरन कभी चय में इन्दे उस देश में जिस के विषय में ने किरिया खाई है पहुचा नही चुका मुक्त मालूम है कि ये क्या क्या करपना कर रहे है सो जब बहुत सी वियक्तिया थार क्रेश इन पर श्रा पहेंगे तब यद शीत इन पर साली देशा क्योंकि यह इन के वंश को न विसर कारगा ॥ २२ । से मूसा ने ,उसी दिन यष्ट गीत लिखकर इशार्गलयों की स्याया ॥ २३। ब्रीर उस ने नृत् के पुत्र यदेश यू की यद याजा दिई कि दियाव याध थीर दृढ या ध्योकि इमार्गलया की एस देश में लिसे उन्ये देने की मैं ने उन से किरिया दाई है हू पहुचारमा थीर में आप तेरे संग रहंगा ॥

**२८ । जय** मूसा इस व्यवस्था के वचन ग्रादि से स्रमा लीं पुस्तक में लिख चुका, २५। तब एस ने यहाया के चन्द्रक चठानेद्वारे लेखीयों की खाचा दिई कि, ३६। व्यवस्थाकी इस पुन्तक की लेकर यापने परमेश्यर यद्दीया की वाचा के सन्दूक के पास रख दो कि यह यहां तुक पर सान्नो देती रहे। २०। क्योंकि यसवा तरा यसवा थीर इठ मुक्ते मालूम है देखो मेरे सीते श्रीर संग रहते(भी तुम यहावा से यलवा करते श्राये है। फिर मेरे मरने के पीहें क्यो न करोगे ॥ २८ । सा प्रापने गोत्रों के सब पुर्रानया की खीर खपने सरदारी की मेरे पास रक्ट्ठे करी कि मैं उन की ये यसन सुनाकर उन के यिष्ट ष्याकाश्र श्रीर पृधिर्धी दोनी की साबी कवा २८। क्यों कि मुक्ते मालम है कि मेरे मरने के पे के तुम विलक्षुल विग्रङ् बायोगे शीर जिस मार्ग में चलने की अपना मैं ने तुम की मुनाई है उस की तुम क्रोड दोगे श्रीर श्रन्त के दिनों में जय तुम यह काम करके जा यदे। या की लेखे ख़रां है आपनी

दिलाखारी तब तुम पर विपत्ति था पहेंगी ॥

इ०। तब मूसा ने इस्रायल् की सारी सभा की इस गीरा के वचन खादि से खन्त लें। मुनाये॥

३२ के साकाण कान लगा कि मै वोलू स्रोर दे पृष्टियों मेरे मुंद की वातें मुन॥

२। मेरा उपदेश मेह की नाई वरसेगा क्षार मेरी बातें खास की नाई टपकेंगी बैसे कि हरी घास पर कीसी थीर पाधी पर काहियां॥ हा में तो यदीया नाम का प्रचार करंगा तम श्रपने परमेश्वर की महिमा की माना। ४। यह चटान है उस का काम खरा है थीर उस की सारी ग्रांत न्याय की है घष्ट सञ्चा ईंग्डर है उस में कुंटिसता नहीं यह धर्मी थार सीधा है। प्र। पर इस जाति के लोग टेढे थार तिर्हें हैं ये विराह गये ये उस के पुत्र नहीं यद उन का कलंक है ॥

इ। दे मुळ ग्रीर निर्वृद्धि लागा वया तुम यद्दीवा की यद वदला देते दी क्या यह तेरा पिता नहीं है जिस ने तुक की

माल लिया है इस ने तुम की बनाया थीर स्थिर भी किया है। । प्राचीनकाल के दिनों की स्मरण कर पीठी पीठी के घरमें की विचारा थ्रपने वाप से एक थ्रीर वह तुमे वताएगा व्यपने पुरनियों से श्रीर वे तुम से कद देंगे॥ दं। जब परमप्रधान ने एक एक जाति का

निज निज भाग बाट दिया थै।र प्रादिमयों की प्रालग प्रलग वसाया तय इस ने देश देश के लागा के सिवाने इसार्गलिया की गिनती विचारके ठछराये।

<sup>(</sup>१) भूल में भीडी।

ं ९ । ज्यों कि यहात्राका ग्रंग उस की प्रजा है याकूव उस का नपा हुखा, निक्त भाग है॥ १० । उस ने उस की जंगल में थ्रीर<sup>-</sup>सुनसान थ्रीर गरजनेहारी से भरी हुई मरू-भाम मे पाया उस ने उस की चारी खोर रहकर उस की - सुधि रक्क्सी क्रीर अपनी आंख की पुतली की नाई उस की रस्रा किई॥ ११। जीसे उकाव अपने घोसले की दिला हिलाकर ग्रपने बच्ची के कपर कपर मगडलाता है वैसे ही उस ने श्रापने पख फैलाकर चस की खपने :परी पर चठा लिया ॥ ९२। यद्योवा स्रकेला हो उस की स्रगुवाई करता रहा थीर उस के सा कोई पराया देवता न था॥ १३। इस ने इस की पृष्टिकी के कचे कचे स्थानी पर ग्रसवार करा खेतीं की उपन खिलाई उस ने उसे, ढांग में से मधु -ग्रीर चक्रमक की चटान में से तेल चाटने दिया॥ **98 । गाया का दही-श्रीर भेडवकरिया का दूध** मेम्रों की चर्वी ं वकरे थ्रीर वाशान् की जाति के मेर्ड थैर गोड़ का उत्तम से उत्तम होर भी खीर तूदाबरस का मधु पिया करता था। १५। परन्तु यश्रवन् माटा हाकर लात मारने लगा तू मेाटा श्रीर घृष्ट पुष्ट ही गया श्रीर चर्बी से , का गया.

१६ । उन्हें। ने पराये देवताओं की मानकर उस में जलन उपलाई जन्म करके उस की रिस दिलाई ॥ थे। उन्हों ने पिशाचीं के लिये ख़िल चढ़ाये जी ईश्वर न थे थे। उन के अनजाने देवता थे , ...,

थीर अपने च्हारमूल चटान की तुच्छ जानात।

तब उस ने खपने कर्ता ईश्वर की तला

वे नपे देवता थे जा थाडे ही दिन से प्रगट इर थे थीर जिन का भय उन के पुरखा न मानते थे। १८ । जिस चटान से तू , डत्यन हुआ उस की तु ने विसराया श्रीर ईश्वर जिस से तेरी सत्यात हुई उस की तू भूल गया है॥ १९। इने देखकर यद्दीवा ने नर्ने तुच्छ जाना इस कारण कि उस के बेटे बेटियों ने रिस दिलाई घी। २०। तव उस ने कदा मै उन से - श्रपना मुख क्रियां लेगा थीर देखेंगा उन का कैंग अन्त होगा क्योंकि इस जाति। के लेगा बद्त टेठे हैं थीर धीखा देनेदारे पुत्र है । २१। उन्हों ने ऐसी वस्तु मानकर को ईश्वर नदीं दे मुक्त में जलन उपजाई थ्रीर अपनी व्यर्थ घस्तुश्रीं के द्वारा मुर्भे रिस से। में भी उन के द्वारा की नेरी प्रजा नहीं हैं चन के मन में जलन चपनानगा थीर एक मूठ जाति के हारा उन्हें रिस दिलाखगा ॥ २२। खोंकि मेरे काप की खागु जल उठी है थीर अधीलोक के तल तक जलती पहुंचेगी थीर उस से खपनी उपन समेत पृचियी भस्म द्वा जाएगी थीर पहाडों की नेवे भी उस से जल जारंगी॥ २३। में उन पर विपत्ति पर विपत्ति डालूंगा उन पर में अपने सब तीर है। हुंगा । २४ । वे भूख से दुवले है। कार्एंगे थैं।र खंगारें से श्रीर कठिन महारीगों से ग्रस जारंगे-ं मै उन पर पशुकों के दान्त लग्नवालगा श्रीरं धूलि पर रंगनेहारे स्पीं का विष ॥ २५। बाहर वे तलवार से मरेंगे **ख्रीर भीतर भय से** 

वया कुमार ध्या कमारी

(१) मूल में पीढी।

यमा दूर्धायतका व्यञ्जा वमा पङ्गे वालवाला वे गरे जाएगे।

भई। में ने कहा था कि में उन की दूर तक तितर वितर कथा।

सीर मनुष्यों में से उन का स्मरण मिटा दूंगा। २०। पर में श्रमुखों के छेड़ने से डरता टू ऐसान दी कि दोषी इस की उसटा सममकर कड़ने सर्गे कि दम खपने घी खादुयस से

प्रयत हुए

थीर यह सय यहाया से नहीं हुया ॥ २८। यह खाति युक्तदीन तो है स्रोर इन में समक्ष है दी नहीं॥

२९ । भला होता कि ये युद्धिमान देकर इस की समम लेते

भीर प्रापने ग्रंत का विचार करते।। इ०। यदि उन की खटान उन की न वेंबती चीर यदीवा उन की श्रीरी के दाय में न कर देता

ती यह ऋगेंकर है। सकता कि सम के दलार का पीका एक करे

धीर उन के दस एकार की दो भगाये।। इ९। क्योंकि जैसी एमारी घटान है वैसी उन की चटान नहीं है

यद दमारे श्रुश्चों का भी विचार दें॥ ३२। उन की दाखलता खदीम् की दाखलता से निकली

भीर यमारा की टाख की वारियों में की है उन की टाख विषयरी की की भीर उन के गुळे कहुत्रे हैं।

३३। उन का दाखमधुं संपीं का सा विष श्रीर काले नागों का सा दलादल है॥ ३८। वया यह बात मेरे मन में संचित

बीर मेरे मेंडारी में मुद्दरवन्द नहीं है। ३५। पत्तठा लेना बीर खटला देना मेरा ही काम है

यह उन की पांच किसलने को समय प्रगट होगा स्मोकि उन की विपत्ति का दिन निकट है कीर जी इस एक पर पड़नेशारे हैं की श्रीष्ट्र प्रायदे हैं।

३६१ क्योक्ति जब यदोवा देखेगा कि मेरी प्रजा , क्षी शक्ति जाती रची

थीर क्या यन्ध्रया क्या स्थाधीन उन में कोई वसा नहीं रहा

तव वह उन का विचार करेगा
थीर खपने दासें के विषय प्रकतास्मा॥
३०। तव वह कदेगा उन के देवता कदां रहे
खर्णात् जिस घटान की ग्रस्य वे लेते थे॥
इट। की उन के बलियें की चर्ची खाते.
थीर उन के तपायनों का दाखमधु पीते थे वे
क्या है। ग्ये

वे उठकर तुम्हारी सहायता करें और तुम्हारी खाड हो ॥ इर्ष । ख्रव देखा कि में घी छूं और मेरे सा कोई देवता नहीं में मार हालता और में जिलाता मी छूं में घायल करता थार में खंगा भी करता छूं और मेरे घाय से कोई नहीं हुड़ा सकता ॥ 80 । में खपना घाय स्वर्ग की खोर उठाकर कहता हूं खपने सनातन जीवन की सेंछ, 89 । यदि में विवाली की तलवार पर सान धरकर लपकाब

खीर खपना द्वाध न्याय करने में लगाक तो यपने द्वेदियों से पलटा लूंगा धीर खपने देदियों की यदला दूंगा। हर। में खपने तीरों की लोटू से मतवाला करंगा धीर मेरी तलवार मांस खारगी पद मारे हुखीं खीर बधुखों का लेडू धीर शबुखों के प्रधानों के सिर का मांस

88 । हे अन्यकातिया उस की प्रजा के कारण स्रयक्षयकार करें।

क्योंकि वह अपने दासें के लेकू वहाने का पलटा लेगा

चौर यापने देशियों की खदला देशा

ें श्रीर वापने देश श्रीर श्रपनी प्रजा का पाप छांप देशा॥

88 । इस गीत को सब यतन मूसा ने तून् की पुत्र होंगे समेत प्राक्षर लोगों को सुनाये ॥ 8५ । सब मूसा ये सब यत्वन सब इसाणिलयों से कर खुका, हर्द । तब उस ने उन से कहा कि जितनी याते में बाज तुम से चिताकर करता हू उन सब पर प्रापना प्रापना मन लगायों खीर उन के प्रार्थात इस व्यावस्था की सारी खातों के मानने में चैंकसी करने की व्याचा प्रापन लडकेयालों को दो ॥ 80 । कोंकि यह तुम्हारे लिये व्यर्थ काम नहीं तुम्हारा जीवन ही है और सेसा करने से उस देश में तुम्हारे दिन खहुत होंगे जिस के प्राधिकारी होने की तुम्म पर्दन पार जाने पर हो ॥

8द । फिर उसी दिन यहात्रा ने मूसा से कहा,
8९ । उस अवारीम् पहार की नथा नाम चीटी
पर जी मीआव देश में परीहा के साम्हने हैं चठकर
कनान् देश जिसे में इसारिलयों की निज मूमि कर
देता हू उस की देख ले॥ ५०। तस्र जैसा तेरा
भाई हादन होर् पहाड पर मरके अपने लोगों में
मिल गया सेसा ही तू इस पहाड पर चठकर मरेगा
श्रीर अपने लोगों में मिल जाएगा॥ ५९। इस का
कार्या यह है कि सीन् जंगल में कारेश के मरीसा
नाम सेते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया
कैसे कि इसारिलयों के सीच मुक्ते परित्र न
ठहराया॥ ५२। से सह देश जी में इसारिलयों को
देता हू तू साम्हने देखेगा पर सहां जाने न पाएगा॥
(गूसा का रकारिलयों की दिया हुया बागोबीद)

विश्व के जिए थाओर्थ द परमेश्वर के जन मूसा ने अरने से पहिले इस्राएलियों की दिया से यह है।

२। उस ने कहा
यद्दीया की से थाया
थीर सेर्ड्र से उन के लिये उदय हुआ
उस ने पारान् पर्यंत पर से अपना तेज दिखाया
थीर लाखों पांचेत्रों के बीच से आया

उस की दक्षिने काम से सन की मीर मात निक्सली॥ ह। यह देश देश के लोगों से भी ग्रेम रखता है पर तेरे सब पवित्र लोग तेरे दाच में दे बे तेरे पांबां के पास बैठे रहते हैं रक रक सेरे वचनी से से पाता है। 78 । सूसा ने इसे व्यवस्था दिई यह योकूब की मंडली का निज भाग ठहरी ॥ ध । खर्य प्रका के मुख्य मुख्य पुरुष " ग्रीर इसारल् के गोंगी रक सग दीकर रकट्टे दुर तय यह यशूबन् मे राजा ,ठदरा,॥ है। बवेन् न मरे जीता रहे पर उस के यदां के मनुष्य थोडे हों। o। स्रीर यदूदा पर यद्य थाशीवाद हुस्रा नूसा ने करा चे यदावा यहूदा की सुन, थीर उसे उस के लोगों के यास यहुंचा यद उन के लिये दाय से लडा , थीर तू उस की द्रोदियों के विष्टु उस की सदायता कर ॥ दा फ़िर लंबी के विषय उस ने कहा तेरे तुम्मीम् ग्रीर करीम् तेरे भक्त के पास रहे जिस की तू ने मस्या में प्रस्क जिया थीर मरीवा नाम सेाते पर उस से वादविवाद ९। उस ने ते। खपने माता पिता के विषय कहा मैं उन की नहीं जानता श्रीर न ते आपने भाक्ष्यों को खपने मान लिया न अपने पुत्रों कोः परिचाना पर उन्हों ने तेरी खार्त-मानी क्षीर तेरी वाचा पाली है। १०। वे याकूब की तेरे नियम चार इसारल्,का तेरी व्यवस्था सिखारंगे, थीर तेरे यूंघने की धूप बीर तेरी वेदी पर सर्वाङ्ग पशु की देशमवील करेंगे ॥

११ । है,यहोवा उस की संपत्ति पर बाधीब दे

श्रीर उस के हाथ के काम से प्रसन्न ही।
उस के विरोधियों श्रीर वैरियों की कमर पर
सेसा मार
कि वे किर न उठ सकें॥
१२। किर उस ने विज्यामीन के विषय कहा
यहावा का वह प्रिय जन उस के पास निहर
वास करेगा
श्रीर वह दिन भर उस पर काया करेगा।
१३। किर यसफ के विषय में उस ने कहा

सर्भात् साकाय के सनमोल पदार्थ सीर स्नोस सीर नीचे पडा हुसा ग्रिटरा जल, १८। सीर ती सनमोल पदार्थ सूर्य्य के उपजाये प्राप्त होते

इस का देश यहावा से आशीप पार

भीर के। भानमाल पदार्थ चंद्रमा के उगाये उगते हैं,
१५। भीर प्राचीन पहाड़े। के उत्तम पदार्थ
भीर उनातन पहाडियों के जनमाल पदार्थ,
१६। भीर पृष्यिकी जीर के। जनमाल पदार्थ
उस में भरे है

ृषीर को भाड़ी में रहा था इस की प्रशत्नता इस्त सभी के विषय यूसफ के सिर पर अर्थात् उसी के चेायडे पर को अपने भाइयों से

न्यारा हुआ था थाशीय ही आशीय फले। १९। यह प्रतापी है माना गाय का पहिलीठा है बीर उस के सींग बनेले बैल के से दे उन से बह देश देश के लोगों की बरन पृथिधी

को होर लो के सब मनुष्यो को घंकियाएगा ये स्प्रैस के लाखी और मनश्ये के एकारी हैं॥ १८। फिर क्षयूलून के विषय उस ने कहा है क्षयूलून तू निक्तलते समय और ह इस्साकार तू प्रापने डेरी में जामन्द करे॥ १८। वे देश देंश के लोगी की प्रहाद पर बुलाएंगे वे वहां धर्म से यज्ञ करेंगे क्षांकि वे समुद्र का धन और बालू में हिये हुए सनमील प्रदार्थ भेगींगे॥ २०। फिर गाद् के विषय उस ने कहा धन्य वह है जो गाद् की वकाता है गाद् ते मिंहनों के समान रहता श्रीर बांह की सिर के चेक्ड सहित फाड़ हालता है।

२१। थीर उसने पहिला श्रंश तो श्रपने लिये चुन लिया क्योंकि वर्षा रईस के ये। य भाग रक्खा हुन्ना चा से। उस ने प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुषा के सम ग्राक्तर यदीया का उहराया हुया धर्मा थीर इसारल के साथ दोकर उस के नियम माने॥ २२ । फिर दान् को विषय उस ने कहा दान् ते। याशान् से क्रदनेद्यारा सिंद का डावद है। २३। फिर नप्राली के विषय उस ने कहा दे नप्राची तू जा यद्दावा की प्रसन्नता से सुप्त श्रीर उस की श्राशीय से भरपूर है तू पिट्टिम थ्रार दक्किन के देश का ग्रधिकारी द्वार ॥ २ । फिर खाथेर् के विषय उस ने कहा खाणेर् पुत्रों के विषय खाशीय पार यह खपने भाष्ट्रयों में प्रिय रहे थीर अपना पांच तेल मे बारा करे।। २५। तेरे घेड़े लोचे ग्रीर पीतल के छाएँ श्रीर प्र अपने जीवन भर चैन से रहें।। २६। है यण्यस्त् ईश्द्रर की तुख्य की ई नहीं है घट तेरी सदायता करने की स्नाकाश पर थीर ध्रपना प्रताप दिखाता हुन्ना स्नाकाशमग्डल

पर सवार है कर घलता है ॥

२०। अनादि परमेश्वर तरा धाम है

श्रीर तेरे नीचे मनातन भुजार है

वह अनुशों की तेरे साम्यने से निकाल देता
श्रीर कहता है सत्यानाथ कर ॥

२८। से इसारल् मिडर बसा रहता है

अन्न श्रीर नये दाखमधु के देश में

यासूय का सेता सकेला ही रहता है

श्रीर दस के कर के आकाश से श्रीस पड़ा

करती है॥

श्री हे इसायल् तूबबा ही धन्य है। (१) नूस ने जीते तेरे दिन वैसा तेरा पैन। दे यहाया से स्ट्रार पाई हुई प्रजा तेरे सुल्य कीन है

वह ता तेरी सहायता के लिये ठाल ः ग्रीर तेरे प्रताप के लिये तलवार है से तेरे शत्रु तेरी चापलसी करेगे े ग्रीर तू उन के ऊचे स्थानों की रीदेगा।

(मृसा की मृत्यु)

३४ फिर मूसा मेखाब के खराबा से नवा पहाड़ पर जी पिस्सा

की एक चाटी श्रीर बरीहा के साम्दने है चक गया श्रीर यहीवा ने उस की दान् सी का गिलाद् नाम सारा देश, २। भीर नप्ताली का सारा देश धीर एप्रैस् श्रीर मनश्चे का देश श्रीर पव्छिम के समुद्र की की यहूदा का सारा देश, ३। थ्रीर दक्किखन देश ब्रीर साम्रर् से की यरीहा नाम खबूरवाले नगर की तराई यह सब दिखाया ॥ ८ । तब यहावा ने सस से कहा किस देश के विषय में ने इब्राहीस इस्हाक् थीर याक्रव से किरिया खाकर कहा था कि ने इसे सेरे बंश की दूगा घड यही हैं से ने इस की सुकी साक्षात् दिखां दिया है पर तूपार देशकर वर्हान जाने पारगा ॥ ॥ । से यहात्रा की कहे की अनुसार **चस का दास मूसा वहीं मेा आ**ज़ को देश में मर

गया ॥ ६ । थ्रीर उस्ने उसे मे। आयू के देश में बेत्पोर् के साम्टने एक तराई में मिट्टी दिई ग्रीर ग्राज कं दिन लों कोई नहीं जानता कि उस की कबर कर्दा है।। १। मूसा मरने के समय एक सा बीस बरस का या पर न तो उस की शांखे धुन्धली पड़ी श्रीर न उस का पै.क्य घटा था॥ ८। श्रीर इसा-रली मीत्राव के घरावा में मुसा के लिये तीस दिन रीते रहेतव मूसा के लियें रीने श्रीर विलाय करने के दिन पूरे हुए॥ ९। श्रीर नून् का पुत्र यदेश्य खुद्धि देनेहारे खात्मा से परिवृर्ध या क्योंकि मूर्याने अपने द्वाय उस पर टेके ये से इसारली उंच **फान्ता के श्रनुसार जी यद्दों**या ने मूसा की दिई थी उम की मानते रहे॥ १०। श्रीर मुसा के तुल्य इसारल में श्रीर कोई नवी नहीं चठा कि यद्दावा न उस से स्नाम्हने साम्हने वार्त कि ई।, ११ । श्रीर उस का यहावा ने फिरान श्रीर उस के सब कर्माचारियां के साम्हने बीर उस के सारे देश में सब सिन्द ग्रीर चमस्कार करने की भेजा, १२। श्रीर उस ने सारे इक्षारिलयों की दृष्टि में बलवना द्वाय स्नार बड़ा भय दिखाया ॥

(१) मूल में उस की श्राम्हने साम्हने जाना ।

## यहाशू नाम पुस्तक।

(यहीयू का हियास बधाया जाना)

यहे। श्रू से जो नून् का पुत्र था कहा, २। मेरा दास मूसा मर गया है से अब तू अमर बांध थीर इस

चस वसन की ग्रनुसार की मैं ने मूसा से कहा जिस रे. यहावा के दास मूसा की मरने की जिस स्थान पर तुम यांव धरोगे वे सब में तुम्हें दे ये हैं यहावा ने उस को उद्दलुए देता हूं ॥ ह । जंगल बीर उस लवानान् से ले परात् महानद ली स्रोर सूर्यास्त की श्रीर महासमुद्र ली हितियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा ॥ ॥ । सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश की जा तिरे जीवन भर की ई तेरे साम्हने ठहर न सकेगा ं जो में इसं क्षर्यात् इसार्यालयां को देता हू ॥ ३। जैसे में मूसा के संग रहा वैसे ही तरे भी संग रहूगा दूंगा ॥ ६ । से हियाव बांधकर हुठ हो क्योंकि जिस तुम्हारे परमेश्वर यहावा के दिये हुए देश के खांधकारी देश की देने की किरिया में ने इन लोगो के पितरीं से खाई घी उस के श्रीधकारी तू इन्हें करेगा ॥ ७ । इतना है। कि तू डियाय बांधकर श्रीर बहुत ट्रठ होकर ज़ी व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुमें दिई है इस सब के बनुसार करने में चैकिसी करना और इस से न तो दोहने मुडना श्रीर न खाएं इस से जहां जहां तू जार यहां यहां तेरा काम सुफल होगा॥ ८। व्यवस्थाको यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न इतरे<sup>१</sup> इस में दिन रात ध्यान दिये रहना इस लिये कि की कुछ उस में लिखा है उस के अनुसार करने की तू चै। कसी करे क्यों कि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सुफल होंगे छीर तू सुभागी होगा ॥ ९ । क्या में ने सुने साजा नहीं दिने दियाव बाधकर दृक् डें। त्रास न खाधीर तेरामन कञ्चान दे। क्योंकि अवां चर्चा तू जार वर्चा वर्चा तेरा परमेश्वर यहीवा तेरे संग रहेगा है

(ग्रदाई गेत्री का ग्राह्म माननाः)

१०। तत्र यहाशू ने प्रजा के सरदारों की यह ब्राचा दिई कि, १९। हावनी में इधर उधर जाकर प्रजा की लोगों को यह आद्मा दी कि अपने अपने लिये भाजन तैयार कर रक्खी क्योंकि तीन दिन के भीतर सुम उस यर्डन पार उतरके यह देश खपने ' प्रोधिकार में सेने को जाग्रोगे जे। सुम्हारा परमेश्वर यद्देश्या तुम्हारे श्रीधकार में किये देता है।

१६। फिर यहेर्ष्य ने बन्नेनियों गावियों स्त्रीर सनक्ष्रे की याधि गोत्र की लोगों से कहा, ५३। जा बात यहाया की दास मूसा ने तुम से कही थी कि तुम्हारा धरमेश्वर यहावा तुम्हे विश्वाम देता है स्त्रीर यही देश तुर्म्ह देशा उस की सुधि करे। १४ । तुम्हारी स्तिया वालबच्चे श्रीर पशुती इस देश में रहे जे। मुसा ने तुम्हें यदन के इसी पार दिया पर सुम जी शूरबीर हो से पाति बांधे हुए अपने भाइयों के भागो भागो पार उतर चला थीर उन की सहायता करी ॥ १५ । श्रीर अब यहोबा उन की ऐसा

न तो में सुक्ते छोखा दूंगा थीर<sup>्</sup>न सुक्त को छोड़ विश्वास देगा जैसा छह<sup>ं</sup> सुम्हें दे चुका है श्रीर वे भी क्षा जाएंगी तस्र तुम अपने अधिकार के देश में जी यहीवा की दास मूसा ने यर्दन की इस पार पूर्णीदय की ग्रीर तुम्हे दिया है लैाटकर इस के ग्राधिकारी होगे॥ १६ । तस्र उन्हों ने यद्देश्य की उत्तर दिया कि को कुछ तूने इमें करने की आजा दिई दें बह इस करेंगे थार जहां कही तूहमें भेजे वहा इस जाएंगे॥ १९। जैसे हम सब बातीं में मूसा की मानते थे वैसे ही तेरी भी माना करेगे हतना है। कि तेरा परमेश्वर यद्देश्या जैसा मूसा के स्मा रहता या वैषे ही तेरे साभी रहे॥ १८। कोई स्थान हा जा तेरे विक्द्व बलवा करे थार जितनी श्राचारं तूदे उन की न माने यह मार खाला जाएगा पर तू दृढ़ श्रीर दियाव बाधे रह ॥

(यरीहा का भेद लिया जाना.)

र• तब नून के पुत्र यहाशू ने देा भेदियी की शितीस से चुपके भेज दिया क्षीर उन से कहा जाकर उस देश श्रीर यरीही की देखा से। वे चल दिये थ्रीर राहाब् नाम फिसी बेश्या के धर में जाकर हो गये। २। तब कि हो ने यरीही के राजा से कहा ब्याज की रात कई एक इसाएली हमारे देश का भेद लेने की यहां श्राये है। ३। तब यरी दे। के राजा ने राहाब्क के पास ये कहला भेजा कि जो पुरुष तीरे यहां श्राये हैं उन्दे बाहर से खा क्यों कि से सारे देश का भेट लेने की साये हैं। 8। उस स्त्री ने दोनीं पुरुषों को क्रिया रक्का छै।र येा कहा कि मेरे पास कई पुरुष बाये ता घे पर में महीं जानती कहां के हैं। । और जब अधेरा हुआ और फाष्टक वन्द होने लगा तब वे निकल गये मुक्ते मालूम नहीं कि वे कहां गये तुम फुर्ती करके उन का पीका करी ती उन्हें का लोगे ॥ ६ । उस ने उन की। घर की इत पर चढा से जाकर सनई में क्रिया दिया था जी उस नै क्रत पर सजा रक्ष्यती घी ॥ ७ । वे पुरुष ते। यर्दम का मार्ग से उम की खोज मे घाट लीं चले गये थ्रीर क्यों खोजनेदारे फाटक, वे निकले त्यों ही फाटक बन्द किया गया।

<sup>(</sup>१) नूस में पुस्तक तेरे मुद्द से न इटे।

दा और ये लेटने न पाये कि वह स्त्री इत पर इन के पास जाकर, ९। इन पुरुषों से कहने लगी मुक्ते ता निश्चय है कि यद्यावा ने तुम लोगो को यह देश दिया है थीर तुम्हारा त्रास इम लेशों के सन में समाया है, बीर इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घवरा रहे हैं।। १०। लगेकि इस ने सुना है कि यहीवा ने तुम्हारे मिस्र से निक्रलने के समय तुम्हारे साम्हने लाल समुद्र का जल सुखा दिया श्रीर तुम लोगों ने सीद्वान् श्रीर श्रीगृ नाम यर्दन पार रहनेहारे एमोरिया के देशना राजास्त्रा की सत्यानाश कर डाला है ॥ १९ । श्रीर यह सुनते ही हमारा मन पिछल गया थ्रीर तुम्हारे कारण किसी के जी मे जी न रहा क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहीवा जपर के स्राकाश में श्रीर नीचे की पृषिवी में परमेश्वर है। पर। से। स्रव में ने जो तुम पर दया किई है दस लिये मुक्त से यहावा को किरिया खास्रो कि इम भी तेरे पिता के घराने पर दया करेगे (श्रीर इस की सची विन्हानी मुभी दी,) १३। श्रीर इस तेरे माता पिता भाइयों और बहिनों की थार उन के जितने हैं उन सभी की भी जीते रख की हैंगे थीर तुम सभी का प्राया मरने से बचाएंगे॥ १८। तब उन पुरुपों ने उस से कहा यदि तू इमारी यह वात किसी पर प्रगट न करे ते। तुम्हारे प्राय के वदले इमारा प्राय जार खार जब यहावा हम की यह देश देशा तब इस तेरे साथ कृपा थार सञ्चाई से वर्ताव करेगे॥ १५। तव राहाव् जिस का घर **गहरपनाइ पर बना या फीर घइ बही रहती शी** चस ने उन की खिडकी से रस्सी के बल उतारके नगर के बाहर कर दिया ॥ १६ । श्रीर उस ने उन से कहा प्रशास्त्र की चले जायी ऐसा न हा कि खोजनेहारे तुम की पारं ही जब ली तुम्हारे खोजनेहारे लाट न आएं तब ली अधात तीन दिन घहीं किये रहना उस की पीके अपना मार्श लेना ॥ १७। उन्हों ने उस से कहा जी किरिया तू ने इस को खिलाई है उस के विषय हम ती निर्दीष रहेगे ॥ (१) गुल में पियल गये।

खिडको से तू ने इम कीं उतारा है उस में यही लाही रंग के चूत की दोरी बाध देना धीर अपने माता विता भाइयों बरन अपने पिता के सारे घराने की इसी घर मे अपने पास रफट्टी कर रखना॥ १९ । तव जो कोई तेरे घर के द्वार में बाहर निकले **उस को ख़न का दोप उसी की फिर, पहेगा स्रो**र हम निर्देख ठर्रों। पर यदि तेरे संग घर में रहते द्वर किसी पर किसी का दाय पड़े ता उस की खून का दीप इमारे सिर पहेगा॥ २०। फिर यदि तू इमारी यह वात किसी पर प्रगट करे ता क्षे किरिया तू ने इस की खिलाई है उस से इस निर्वध ठइरेंग्रे ॥ २९ । उस ने कहा तम्दारे वचनें। की अनुसार ही तब सस ने सन की विदा किया श्रीर वे चले गये श्रीर उस ने लाही रग की दोरी की खिड़की में बांध दिया॥ २२ । श्रीर वे जाकर पहाड पर पहुंचे द्यार यहां खाजनेहारा के लाटने ला ष्रर्थात् तीन दिन रहे थार खाजनेहारे उन का सारे मार्गमें ठूटते रद्दे श्रीर कहीं न पाया॥ २३। सी **चन दोनों पुरुषा ने पहा**ख़ से उत्तर पार<sub>,</sub> जा नून् की पुत्र यहाणू के पास पहुचकर के। कुछ उन पर छोता या उस का बलान किया॥ २४-। श्रीर उन्हों ने यहाणू से कहा निःसंदेछ यहावा ने वह सारा देण इमारे द्वाध में कर दिया है फिर इस के सिद्धाय चस को सारे निवासी हमारे कार**क घवरा रहे हैं**।॥

(इसाएलिया का यवंन पार उतर जाना)

यहरपनाह पर बना या थार बह बही रहती थी उस ने उन की खिडकी से रस्सी के बल उतारके नगर के बाहर कर दिया ॥ ९६ । थार उस ने उन से कहा प्रशास की चले जायो रेसा न हा कि खोजनेहारे तुम की पार से जा जब ली मुम्हारे खोजनेहारे तीट न खार तब ली खर्चात् तीन दिन बही किपे रहना उस के पीछे अपना मार्ग लेना ॥ १७ । उन्हों ने उस से कहा जी किरिया तू ने हम की खिलाई है उस के विपय हम ती निर्दाप रहेगे॥ १८ । सुन जब हम लेगा इस देश में आएंगे तब जिस

<sup>(</sup>१) मूल में पिघल गये।

सन्द्रक के निकट न जाना कि तुम देख सकी कि किस मार्ग से चलना देशा स्थेकि अब से तुम उस मार्ग पर द्वाकर नहीं चले ॥ ५। फिर यदीकू ने प्रजा के लोगों से कहा अपने अपने की पवित्र कर रक्को क्योंकि कल परीया तुम्हारे घोच ग्राश्चर्य-कर्म करेगा॥ ६। सय यहाशू ने यासकों से कहा वाचा का संदूक चठाकर प्रजा के आगी मारी चले। से वे वाचा का संदक्ष उठाकर षागी ष्यागी चले॥ १। तख यदीयां ने यद्दीयां से कहा याज के दिन से में यब दसारिसयों के सन्मुख तेरी बढाई करने का आरंभ करगा जिस से वे जान लें कि जैसे में मुसा के संग रहता या बैसे ही मैं तेरे संगभी इं॥ द। से तू घाचा के संदूक के चठानेहारे याजकी की यह खान्ता दे कि र्जव तुम यहन के जल के किनारे पर पहुंची तब यदेन मे खडेँ रहना॥

र । तब यहाश ने इसारांसियों से कहा पास माकर अपने परमेश्वर यहात्रा के वचन सुना ॥ १०। फिर यदेश कहने लगा इस से तुम जान लोगे कि जीता हुया ईच्छर तुम्हारे बीच हैं थीर वह तुम्हारे साम्हने से नि संरेष्ट कनानियां हितियां हिटिययां परिक्तियों निर्माशियों स्मारियों स्रीर यस्रीस्यों की उन के देश में से निकास देगा ॥ १९ । सुने। पृथियी भर के प्रभुको वाचा का चंद्रक तुम्दारे आगे आगे यदेन के बीच जाने पर हैं॥ १२। से अब इसाग्ल् के गोत्री में से बारट पुरुपों की चुन ले। वे एक एक गोत्र में से एक पुरुष हों॥ १३। स्रीर जिस समय पृथियो भर के प्रमु यद्वावा की वाचा का सरूक चठाने झारे या जुकें। के पांच यर्दन के जल में पहेंगे उस समय यदेन का जपर से बहता हुआ जल यम जाएगा चीर छेर होकर ठहरा रहेगा ॥ १८ । से जब प्रचा के लोगों ने अपने हेरी से यर्दन पार जाने को कुच किया थै।र याजक वाचा का सन्द्रक चठार हुर प्रजा के ग्रागे ग्रागे चले, १५। ग्रीर संदूक के उठाने-हारे यर्दन पर पहुचे थीर संदूक के उठाने छारे या जकीं के पांच यर्दन के तीर के जल में हूच गये (यर्दन का जल

बीच में दे। इसार दाय के खटकल समार रहे तुम | कपर बदा करता है), १ई। तब की जल कपर की खोर से बहा बाता था सा बहुत दूर खर्थात् ब्रादाम् नगरके पास सो सारतान् के निकट है सककर एक छेर हो गया थीर भीत सा उठा रहा थीर जी जल ग्रराबा का ताल हो खारा ताल भी कहावता है उस की ग्रीर बहा जाता था से। पूरी रीति से सूख गया श्रीर प्रजा के लोग यरीक्षा के साम्दने पार उतर गये। १९। सा याजक यद्वाद्या की घाचा का सद्क उठाये हुए यर्दन के घीचाबीच पहुचकर स्थल पर स्थिर खडे रहे श्रीर सब इश्वारली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे निदान उस सारी जाति के लोग यर्दन पार दे। खुके ॥

अ जाब उस सारी साति के लोग यर्दन पार उतर चुके तब यहावा ने यहीशू से कहा, २। प्रजा में से वारह पुस्त स्राधीत् गोत्र पीहे एक एक पुरुष की चुनकर, ३। यद थाचा दे कि तुम यर्दन के बीच में जहां याजक लाग पांव धरे घे वहां से खारह पत्थर स्ठाकर अपने साथ पार ले चला थीर जहां स्राज की रात पढाव दोता। वहीं उन की रख देना॥ ४। तब यहाशू ने चन बारह पुरुषों की जिन्हे उस ने इतार लिये। के रक रक गोत्र में से कांटकार ठहरा रक्का या वुलवाकार कहा, ५। तुम ग्रपने परमेश्वर यद्यावा के संद्रक के **उधर पर्दन के बीच में जाकर इसार**लियों के गोत्रों की ग्रिनती के स्ननुसार-एक एक पत्था चठाकर श्रपने श्रपने वान्धे पर रक्खों, ६। जिस से यद तुम लागों के बीच चिन्हानी ठहरे थार स्नागे का सब सुम्हारे घेटे यद्य पूर्वे कि - इन पत्थरी का ख्या प्रयोजन है, ७। तब तुम उन्हें यह उत्तर दे। कि यर्दन का जल यहे। या की याचा के संदूक के साम्हने से दे। भाग दे। गया जब वह यदन पार खाता घा तव यर्दन का जल दो भाग हो गया। से वे पत्यर इसारिलयों की सदा के लिये समरक दिलानेहारे रहेगे॥ ८। यहेग्राकी इस खाज्ञाके अनुसार इसा-एलियों ने किया जैसा यहाखा ने यहाशू से कहा था वैसा ही उन्हों ने इसारली गोत्रों की गिनती के यन्-तो कटनी के समय के सब दिन फडाड़ी के कपर सार बारह पत्थर यर्दन के बीच में से उठा लिये थार

र। श्रीर यर्दन के छीच जहां याजक टाचा के संद्रका को। चठाये द्रुए अपने पांच धरे घे यहां यहें। श्रुने बारद पत्थार खडे कराये वे श्राज ली बहीं पाये जाते हैं। १०। ग्रीर याजक संदूक चठाये दुर तब ली यर्दन के बीच खड़े रहे जब ली वे सव वाते पूरी न देा चुकी जिन्हें यहाया ने यहीशू की लोगों से कहने की खाचा दिई घी, तय सब लोग फुर्ती से पार उतर गये ॥ ११ । ख्रीर जब सब सेगा पार उतर चुके तब याजक थ्रीर यद्दीया का संदूक भी उन के देखते पार उतरे। १२। ग्रीर स्टोनी गादी थीर मनको के खाधे गोत्र के लोग मुसा को किंदे को अनुसार इस्रार्शलियों को आगी पोति बांधे दुर पार गये॥ १३। श्रर्थात् कोई चालीस इजार पुरुष युद्ध की दृषियार वांधे दुर संग्राम करने की यहीवा के साम्हर्न पार उतरके यरीचा के पास की खरावा में पहुंचे॥ १८। उस दिन यदीवा ने सब इसारलियों के साम्दने यद्याश्रू की महिमा बकाई से जैसे वे मूसा का भय मानते ये बैसे ही यहाश्रू का भी भय उस के जीवन भर मानते रहे ॥

१५। यदे। वा ने यदे। यू से कदा कि, १६। साक्षी का संदूष उठानेहारे याजको की खादा दे कि यर्दन में से निकल स्त्रास्त्री॥ १७। से। यदीसू ने याजकों की बाजा दिई कि यर्दन में से निकल बाबी। १८। ख्रीर च्यां यहे।वा की वाचा का सदक उठाने-द्वारे याजक यदेन के बीच में से निकल आये और उन के पात्र स्थल पर पडे त्यों ही यर्दन का जल श्रपने स्थान पर श्राया थै।र पहिले की नाई 'कडारें। को कपर फिर खड़ने लगा॥ १९ । पहिले महीने को वसवे दिन की प्रका के लागों ने यर्दन में से निकल-कर यरीदे। के पूरबी सिवाने पर गिल्गाल में खपने हेरे डाले ॥ ३० । ग्रीर की वारह पत्थर यर्टन में से निकाले गये घे उन की यद्दीशू ने गिल्गाल् मे खडे किया॥ २९। तव उस ने इसारिलयों से कहा ग्रागे को जब तुम्हारे सहकेवाले ग्रापने ग्रापने पिता से यह पूछे कि इन पत्थरी का वैया प्रयोजन है, २२।

वन को अपने राध से जाकर प्रदाव में एक दिया।

ए। श्रीर यद्देन के बीच जहां याजक वाचा के
संदूक की उठाये दूर अपने पांच धरे थे वहां
यहीशू ने बारह पत्थर खहे कराये वे आज ली
कहीं पाये जाते हैं। १०। श्रीर याजक संदूक
उठाये हुए तब ली यद्देन के बीच खहे रहे जब ली
के सब बाते पूरी न है। चुकी जिन्हें यहाया ने
सहिशू की लोगी से कहने को आजा दिई थी, तथ
सब लोग फुर्ती से पार उत्तर गये। १९। श्रीर जब
मव लोग पार उत्तर चकी तब याजक श्रीर यहाया का
मा लेगा पार उत्तर चकी तब याजक श्रीर यहाया का
मा लेगा पार उत्तर चकी तब याजक श्रीर यहाया का
मा लेगा पार उत्तर चकी तब याजक श्रीर यहाया का
मा लेगा पार उत्तर चकी तब याजक श्रीर यहाया का
मा लेगा पार उत्तर चकी तब याजक श्रीर यहाया का
मा लेगा पार उत्तर चकी तब याजक श्रीर यहाया का
मा लेगा पार उत्तर चकी तब याजक श्रीर यहाया का
मा निर्मा पार उत्तर चकी तब याजक श्रीर यहाया का
मा भग मानते रहा।

(इसाएसिया का सतना किया जाना खीर फसइ नानना.)

पूर्व यर्दन की पिक्स स्रोर रहने हारे स्मीरियों के सब राजा स्रों ने स्रोर समुद्र के पास रहने हारे कना नियों के सब राजा स्रों ने यह सुना कि यहाबा ने इसार लियों के पार हाने ली उन के साम्द्रने से यर्दन का जल इटाक्सर सुखा रक्का है तब इसार लियों के हर के मारे उन का मन घवरा गया स्रोर उन के जी में स्रो न रहा ।

२। उस समय यदावा ने यदाशू से कदा चक-मक की कुरियां वनवाकर दूसरी वार इसार िस्या का खतना करा दे॥ ३। से यहाशू ने चक्रमक की क्रुरियां वनवाकर खलहियां नाम ठीले पर इवारलियां का खतना कराया॥ ४ । श्रीर यदे। श्रृ ने जी खतना कराया इस का कारण यद है कि जितने युद्ध के याग्य पुरुष मिस्र से निकले घे सा सब मिस से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गये थे॥ ५। ची पुरुष मिस से निकले घे उन सब का तो खतना दे। चुका था पर जितने उन् के मिस से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न दुग उन में से किसी का खतनान दुश्रा था॥ ६। इस्राएली तो चालीस बरच लें। जंगल में फिरते रहे जब लें। उस सारी जाति की लीगा अर्थात् जितने युद्ध की येग्य लोगा मिस से निक्रले घे वे नाथ न हुए क्योंकि उन्हों ने यदीवा की न मानी थी से यदावा ने किरिया खाकर उन ये कदा था कि जो देश में ने सुम्हारे पितरीं से

<sup>(</sup>१) मूल में गल**ा** 

न्था से समायली गिल्गाल में हरें हाले हुए रहें थीर उन्हों ने यरीहा के पास के अरावा में पूर्णमांसी की संक के समय फसटू माना ॥ १९। थीर फसट् के दूसरे दिन ठीक उसी दिन व उस देश की उपल में से आजमीरी रोटी थीर भुना हुआ दाना खाने लगे॥ १२। थीर जिस दिन व उस देश की उपल में से खाने लगे उसी दिन के विदान की मान् बन्द हो गया थीर स्वाशिलयों को थागे फिर कभी मान् न मिला से उस वरस में व कनान् देश की उपल में से खाते थे॥

## (यरीहा का से लिया जाना)

१३। जय यहेा यू यरी हा के पास या तय उस ने जा प्रांख उठाई तो क्या देखा कि हाय में नंगी तजयार लिये हुए एक पुरुष साम्द्रने खड़ा है सा यहेग्यू ने पास जाकर पूका क्या तू हमारी खोर का है या हमारे वैरियों की खोर का ॥ 98। उस ने उत्तर दिया कि नहीं में यहीवा की सेना का प्रधान है कि वह गिरके दण्डवत् कर उस से कहा अपने दास के लिये मेरे प्रभु की क्या खाजा है ॥ 9५। यहीवा की लिये मेरे प्रभु की क्या खाजा है ॥ 9५। यहीवा की सेना के प्रधान ने यही यू से कहा खपनी जूती पांव से उतार डाल क्यों कि जिस स्थान पर तू खड़ा है सा पांवत्र है तब यही यू ने वैसा ही किया ॥

भीतर जाने याने न पाता था यष्टीया ने यष्टीशू से कष्टा छन में यरी दा को उस के राजा श्रीर श्रूरधीरी उमेत तेरे वश्र में कर देता हूं॥ इ। से तुम में जितने ये। हा दे घे उस नगर की चारी खोर एक बार घुम खाएँ थीर कः दिन तक रेगा दी किया करना ॥ 8 । श्रीर सात याजक सदूक की यागे यागे जुविली की सात नरसिंगो लिये दुरं घर्ल । फिर सातवे दिन तुम नगर की चारी खार सात यार घ्रमना खार याजक भी मर्सिंगो पूर्वित चर्ले॥ ५। थैं।र खब वे जुविली के मर्रासंगे देर सा फूकते रह तब सब लाग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जयजयकार करे सब नगर की शहरपनाइ नेव से गिर जाएगी शीर सब सोग यापने स्रपने साम्डने चढ़ जाएं॥ ६। से। नून् के पुत्र यदाशू ने याजकों का खुलवाकर कहा घाचा के संदूक की चठा ली ग्रीर सात याजक यदेष्या के संदूक के प्रागे ग्रागे लुखिली के यात नरिनेगे जिये चर्ले ॥ ७। फिर उस ने लेगों से कचा यागे वरुकर नगर की चार्व थोर घूम थाथी थीर द्वीचयारवन्द पुरुष यद्दीवा के सदूक की स्नागी क्राग्रे चर्ने ॥ द। ज्यों यद्योजू ये वाते लोगों से कद चुका त्यों घी वे सात याजक जो यदीवा के साम्दने चात नर्रामिगे लिये हुए **घे वे नर्रामिगे फूँकते हुए** चले श्रीर यद्दीया की वाचा का संदूक उने के पंक्रे पीके चला॥ १। श्रीर नरसिंगे फूकनेटारे याजकां के खारो खारो वे द्वींचयारबन्द पुरुष चले खीर पीक्टे वाले संदूष के पे के पीके चले थीर गावक नरिका र्फ्नुकते दुरं चले॥ १०। श्रीग्यदेग्यू ने लोगों के। खाद्मा हिंदी कि जब ली में सुम्दें जयजयकार करने की छाचा न दंतव लें। जयजयकार न करे। श्रीर न सुम्हारा कोई शब्द सुनने मे श्रार न कोई वात तुम्हारे मुद्द से निकलने पार आजा पाते दी जयजयकार करना॥ १९। से। यद्योधा का संदूक एक छार नगर की चारों खोर घूम खाया तब वे कावनी मे खाकर वदीं टिके॥

<sup>(</sup>१) मूल ने सुढका दिई है। (१) यार्थात्, लुडकना।

१२। विष्ठान की यहाशू सम्रेरे चठा ग्रीर याजकी । ने यहात्रा का संदुक चठा सिया॥ १३। श्रीर वे हो सात याजक लुचिली के सात नरीसो लिये यहावा के चंदूक के खांगे खागे फूंकते हुए चले खार उन के ष्यागे चिषयारबन्द पुरुष चले थैं।र पीहेवाले यदे।या के संदूक के पीछे पीछे चले खीर यानक नरींसो फूंकते चले गये॥ १४। से। वे दूसरे दिन भी एक बार नगर की चारों थोर घूमकर हावनी में लाट ग्राये थीर ऐसे ही उन्हों ने छ: दिन किया। १५। फिर सामवि दिन वे भार का बड़े तड़के सठकर उसी रीति से नगर की चारीं खोर सात बार घूम खाये क्षेत्रल उसी दिन वे सात वार घूमे॥ १६। तब सातवीं वार सब यासक नरसिंगे फूंकते घे तब यदेश्य ने लेगों से कहा जयजयकार करे। क्योंकि यरीया ने यह नगर तुम्हें दे दिया है।। १७। छीर नगर थीर जी कुछ उस में है यहावा के लिये अप्रा की वस्तु ठहरेगा केवल राहाव वेश्या श्रीर जितने उस की घर में हीं वे जीते रहेंगे क्योंकि उस ने हमारे भेजे दुर दूती की किया रक्का था॥ १८। थै।र तुम अर्पण की वस्तुओं से वड़ी सावधानी करके ग्रलगरहारेमान हो कि ग्रापंग की वस्तु ठइराकर पी हे उसी श्रर्पण की वस्तु में से कुछ से ली श्रीर इस मान्ति इस्रारली कावनी की भी अर्पण की वस्तु वनाकर उसे कप्ट में डाले। ॥ १९ । सब चान्दी सेाना थ्रीर जा पात्र पीतल थीर लाइ के हैं सा यदावा के लिये पवित्र ठएरके उसी के मग्डार में रक्खे जाएं ॥ २०। तव सोगों ने जयजयकार किया श्रीर यालक नरिसो फ्रंक्से रहे थीर जब लेगों ने नरिसंगे का शब्द सुनकर किर वही ही धर्वान से खयजयकार किया तब शहरपनाष्ट नेव से ग्रिर पड़ी ख़ीर लाग ग्रपने ग्रपने साम्हने से उस नगर मे चकु गये श्रीर नगर को ले लिया॥ २९। श्रीर वया पुरुप क्यास्त्री क्या जवान क्या बूढ़े बरन वैल भेड बकरी गदचे वितने नगर के खे उन सभी की उन्हों ने अर्पण की यम्तु जानका संलक्षार से मार हाला ॥ २२ । तक यद्याणू ने उन दोनों पुरुपों से जी उस देश का भेद लेने गये घे कदा अपनी किरिया के अनुसार उस

विश्या के घर में जाकर उस की खीर के उस के पास हो उन्हें भी मिकाल से आस्रो ॥ २३ न से बे खबान भेदिये भीतर जाकर राहाव् की चौर उस के माता पिता भाइयों ग्रीर सब की जी उस के यहां रहते घे वरन उस के सब कुटुम्बियों की निकाल लाये थीर इसारल्की कावनों से बाहर बैठा दिया ॥ २४। तद्य उन्हों ने नगर की छै।र की क्षुरु उस मे घा सब को स्नाग लगाकर फूंक दिया केवल चान्दी साना थीर जो पात्र पीतल थीर लाहे के घे उन की उन्हों ने यहीवा के भवन के भगडार में रख दिया ॥ २५ । धीर यहाशू ने राहाव् विश्वा श्रीर उस के पिता के घराने की घरन उस के सब लोगों की जीते क्रोड़ दिया थीर खाज ली उस का वय इसा-रिलयों के बीच में रहता है क्योंकि की दूत अदीश्र ने यरीही के भेद लेने की भेने घे उन की उस ने हिपा' रक्खा था॥ २६। फिर उसी समय यहोश ने रकार्णक्ये को यह किरिया धराई कि जो मनुष्य चठकर यह नगर यरीहा बसा दे वह यहावा की श्रीर से सापित हो। जब वह उस की नेव डालेगा तब तो उस का जेठा बेटा मरेगा श्रीर जब बड चय के फाटक खड़े करेगा तब चय का सहूरा सर जाएगा<sup>१</sup>॥ २०। से। यदे। या यदे। ग्रु के संग्र रहा श्रीर यहाश की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई।

ृ(खाकान् का पापु)

9. प्रस्वारितयों ने सर्पण की वस्तु के विषय विश्वासघात किया सर्थात् यहूदा गोत्र का खाकान् जो जेरहवंशी जव्दी का पेतत कीर कर्मी का पुत्र था उस ने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया इस से यहावा का काप इसारितयों पर भड़क चठा ॥

२ । ख्रीर यहे। श्रूने यरी हो से से नाम नगर के पास को वेतावेन से लगा हुआ बेतेल् की पूरव ख्रोर है कितने पुरुषों को यह कहकर भेजा कि

<sup>(</sup>२) मूल में यह अपने जेठे के यहते में उस की नेव दालेगा खार अपने लड़रे के बदले में उस के फाटक सबसे करेगा।

बाकर देश का भेद ले बाग्री सा उन पुरुषों ने जाकर से का भेद लिया । है। श्रीर उन्हों ने यहाशू के पास लाटकर कहा सब लाग यहा न जाएं कोई दो या तीन इजार पुरुष जायर ऐ की जीत सकते हैं सब सोगों की यहां जाने का कप्ट न दे क्योंकि वे लोग घोड़े ही हैं # 8 । से कोई तीन हजार पुरुष वहां गये पर ऐ के रहनेहारा के साम्दने से भाग आये। थ। तब रे के रहनेहारीं ने उन में से कोई क्रतीस पुरुष मार डाले श्रीर प्रपने फाटक से शवारीस् लीं उन का पीका करके उतराई में उन की मारते गये शे लोगों का मन घयराकर जल सा यन गया। इ। बीर यहाँश ने खपने वस्त्र फाडे ग्रीर वह भीर इसाम्सी पुरानये यद्दावा की सदूक की साम्दर्न मुंट के बल शिरके पृथिवी पर शंभ लें पहे रदे श्रीर उन्हों ने अपने अपने सिर पर धूल हाली। । धीर यदेश्यू ने कहा द्वाय प्रभु यद्दीया तू अपनी इस प्रका की यर्दन पार क्यों ले आया है जिस से हमें रमोरियों के द्रश्र में कराके नाग्न करे भला दीता कि इस सतीय करके यर्दन के उस पार रह जाते॥ ८। दाय प्रभु में क्या कहू जय दसागलियों ने अपने श्रुकों की पीठ दिखाई है। 🕻 । क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर इस की घेर लेंगे और इमारा नाम पृथियी पर से मिटा हालेंगे फिर सु अपने खड़े नाम के लिये क्या करेगा ॥ १० । यहावा ने यदे। शू से कहा चठ ला तू वर्षों इस भान्ति मुद के यस पृत्रियों पर पढ़ा है। ११। इसार्गीलया ने पाप किया है और जी धाचा में ने उन से अपने साथ बाधाई भी उस की उन्हों ने तोड दिया है उन्दों ने प्रपंत की बलुओं में से ले लिया बरम चोरी भी किई थीर इल करके उस की अपने सामाम में रख लिया है।। १२। इस कारण इसारली श्रपने चत्रुश्रों के साम्दने खड़े नहीं रह सकते वे श्रपने श्रुष्पी की पीठ दिखाते हैं इस लिये कि वे ग्राप म्पर्यक की बस्तु बन गये दें श्रीर यदि तुम श्रापने योच में से अर्पन की वन्त की सत्यानाभ न कर षाले। तो में यागे की तुम्हारे स्थाम रहूंगा॥ १३।

चठ प्रजा के लोगों की पवित्र कर उन से कह कि विदान लों श्रपने श्रपने की पवित्र कर रक्खी क्योंकि इसारल का परमेश्वर यद्दोवा ये। कहता है कि हे इसारल तेरे बीच श्रर्पण की कोई वस्तु है से जब लों श्रर्पण की वस्तु की श्रपने बीच में से दूर न करे तब लें तू अपने प्रश्नुकों के साम्दने खड़ान रह सकेगा ॥ 98 । से विहान की तुम गीत्र गीत्र करके समीप खडे किये जायोगे थे।र जिस गोत्र के नाम पर चिट्टी निकले से कुल कुल करके पास किया जाएगा थ्रीर चिष्ठ कुल के नाम पर चिट्ठी निक्रले से घराना घराना करके पास किया जाएगा फिर जिस घराने के नाम पर चिट्टी निकले से रक यक पुरुष करके पास किया जारगा॥ १५। तय जो पुरुष श्रर्पण की धन्तु रक्खे हुए पकडा जाएगा से। उस समेत जी उस का दे। खाग में हालकर जलाया जाएगा क्योंकि उस ने यहावा की याचा को तोड़ा श्रीर इसारल् में मुक्ता किई है। १६। विदान की यदाशू सबरे उठ इसार्गलियों की गोत्र गोत्र करके समीप लिघा ले गया श्रीर चिट्ठी यूट्टा के ग्रीत्र के नाम पर निकली। ॥ ९७। तय उस ने यष्ट्रदा के कुल कुल समीप किये थीर चिट्टी जेरएवंश्विया के कुल के नाम पर निकली फिर जेरदृवंशियों का कुल पुरुष पुरुष करके समीप किया क्षीर चिट्ठी अञ्ची के नाम पर निकली ॥ १८। तय उस ने उस*्*का घराना पुरुष पुरुष करके समीप<sup>-</sup> किया और यष्ट्रदा ग्रीत्र का श्राकान् जा जेरद्वंशी जब्दी का प्राता थीर कर्मी का पुत्र था उसी के माम पर चिट्टी निकली ।। १९ । तथ यदाश्र श्राकान् से कदने लगा हे मेरे वेटे इसाएल् के परमेश्वर यदेखा का मान करके उस के खागे खगीकार कर श्रीर जी कुछ तूने किया दे। से मुक्त की वता श्रीर

<sup>(</sup>१) मूस में जी गीत्र यहीवा पकडेगा।

<sup>(</sup>२) जूल नें जी क्षुद्ध यहीया पंकड़िगा। (१) भूज नें. जी घराना यहीया पंकडिगा। (१) भूज नें यहूदा का गान पंकडा गया। (१) भूज नें जिरस्यंथिया का कुल पंकडा गया। (१) नूल नें जब्दी पंकडा गया। (०) भूज नें. यह पंकडा गया।

मुक्त से कुछ न छिया ॥ २० । स्नाकान् ने यहे। श्रा की | उत्तर दिया कि सचमुच में ने इस्रारल के परमेश्वर यहीचा के चिक्द्र पाप किया है ग्रीर येा या किया है। २९। जब मुक्ते ज़ट में शिनार् देश का एक मुन्दर ख्रीठना दे। से श्रेकेल् चान्दी धीर पचास ग्रें केल रेाने की एक ईट देख पड़ी तब मैं ने उन का लालच करके उन्हें रख लिया वे मेरे हेरे के बीच भीम में ग्रहे है और सब के नीचे चान्दी है। २२। से यहाश्र ने दूत भेजे थीर व उस डिरेकी दी दे गये थीर बया देखा कि वे वस्त्र उस की होरे मे गडी है श्रीर सब को नीचे चान्दी है।। २३। उन की उन्हा ने हरे के बीच से निकालकर यहाश स्रीर सव दसारिलया के पास ले खाकर यहावा के साम्हने धर दिया ॥ २८ । तब सब इसार लियों समेत यहाश जेरह्वंशी श्राकान् के। श्रीर उस चान्दी श्रीर श्रीठ्ने थ्रीर सोने की ईट की थ्रीर उस के बेटे बेटियां को थ्रीर उस के वैसे। गददे। थ्रीर भेड़ वक्तरिया के। थै।र उस को डेरे के। निदान जे। कुछ उस का घा उस सब की श्राकीर्नाम तराई में लें गया॥ २५। तव यहेग्यू ने उस से कहा तू ने हमें क्यों क्यू दिया है स्राज के दिन यहात्रा तुमी की कप्र देशा दूस पर सब इसारिलयों ने उस पर पत्थरबाह किया थीर चन की स्राग में डालकर जलाया स्रीर चन के जपर पत्थर डाल दिये॥ २६। श्रीर उन्हा ने उस के अपर पत्यरी का बड़ा छेर लगा दिया जी स्नाज ली बना है तब यद्देशवाकता मङ्कता हुआ। की पर्णान्त देश गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज लीं क्षाकार् तराई पड़ा है॥

(रे नगर का ले लिया जाना)

टि. न यहीवा ने यहीशू से कहा मत हर श्रीर तेरा मन कहा न ही। कमर बान्धकर सब ये। द्वाश्रीं की साथ ले से पर चढ़ाई कर क्यों कि में ने से के राजा की। प्रका नगर श्रीर देश समेत तेरे अस में कर दिया है। २। श्रीर जैसा तू ने यरीहा श्रीर सस के राजा से क़िया बैसा ही से

प्रशास को यदेश स्थिर उठ लेगों की जिनती लेकर इशास्त्री प्रनियों समेत लेगों के जागे आगे रे की जीर खला ॥ प्रा । श्रीर उस के संग के सब योहा चढ़ गये और रे नगर के निकट पहुंचकर उस के सम्बन्धे उत्तर खोर डेरे डाले खीर उन के जीर रे की बीच एक तराई थी ॥ प्र । तब उस ने कोई पांच इसार पुष्प चुनकर खेतेल् खीर रे के बीच नगर की पिक्छम खीर घात लगाने की उद्दरा दिया ॥ प्र । खीर सब लेगों ने नगर की उत्तर खीर की सारी सेना की योग उस की पिक्छम खीर घात न बैठे हुखी की मी ठहरा दिया न तब खार प्रा घात में बैठे हुखी की मी ठहरा दिया न तब खार प्रा घात में बैठे हुखी की मी ठहरा दिया न तब खार प्रा घात में बैठे हुखी की मी ठहरा दिया न तब खार प्रा घात सारी सारी सारी की खीर घात में बैठे हुखी की सी ठहरा दिया न तब खार प्रा घात सारी सारी की खीर ग्रा ॥ प्र । अब

ग्रीर उस के राजा से भी करना केवल तुम पशुर्थी समेत उस की जूट ता अपने लिये से सकी तो उस नगर के पीके की स्रोर से घात लगा ॥ ३। से यहीश ने सब योद्वाखी समेत रे पर चढ़ाई करने की तैयारा किई थीर यहाशूने सीस इजार पुरुषी की को बड़े बड़े बीर घेँ चुनकर रात का याचा देकर भेजा कि, ४। धुना तुम उस नगर के पोक्टे की श्रीर घात लगाये बैठे रहना नगर से बहुत दूर न जाना श्रीर सब के सब तैयार रहना ॥ ५ । श्रीर मे ग्रपने सब साथियां समेत उस नगर के निकट जाजगा श्रीर जब वे पहिले की नाई इमारा साम्दना करने की निकर्ल तब इम उन के ग्रामे से मार्गेगो ॥ ६ । तव वे यह साचकर कि वे पहिले की भाति इमारे साम्दने से मागे जाते है हमारे पीका करेंगे से। इस उन के सास्हने से भागकर उन्हें नगर से दूर खीच ले आएंगे॥ १। तस्र तुम घात से उठकर नगर की अपना कर लेना देखी सुम्हारा परमेश्वर यहेत्वा उस की सुम्हारे हाथ में कर देगा। द। और अब नगर की ले ले। तब उस में प्रागं लगाक्षर फ्रुंक देना यहावा की खाचा के खनुसार करना मुने। मे ने सुम्हें श्राज्ञा दिन्दे है। ए। तथ यदेश ने उन की भेज दिया थीर वे घात में बैठने को चेले गये श्रीर व्येतेल् श्रीर रेकी बीच रेकी पव्छिम थीर बैठे रहे पर यहीशू उस रात लोगी की बीच टिका रहा ॥

<sup>(</sup>१, प्रयात् कष्ट देना ।

रें की राजा ने यह देखा तय ये फ़ुर्ती करके स्वेरे | वठे श्रीर राजा अपनी सारी प्रजा की ले इसार लिये। के सास्टने उन से लड़ने को निकलकर ठद्दराये हुए स्थान पर के। बराया के साम्दने है पहुंचा श्रीर बह न जानता चा कि नगर की पिकलो स्रोर लोग घात स्त्राये येंठे हैं ॥ १५ । तय यद्येशू स्नार स्व इसाएली उन से दार सी मानकर जगल का मार्ग से भाग चले॥ १६। तय नगर में के सब साग इसार्गलियों का पीका करने की पुकार पुकारके युलाये गये के। ये यदेशयूका पीका करते हुए नगर के दूर खीचे गये ॥ १९ । सीर न ऐ में न येतेल् मैं के दि पुरुष रह गया जा इसार लिया का पीका करने की न राया दी थीर उन्दों ने नगर की खुला हुआ क्रोड़कर इसारलिया का पीका किया। १८। सय यहीया ने यहीयू से कहा अपने धाय का यही रे की फीर बढ़ा क्योंकि में उसे तेरे हाथ में दे टूंगा से यहायू ने अपने हाय के वर्ड की नगर की श्रोर बढाया॥ १८। उस के हाय बढाते ही जे लाग घात में बैठे घे सा मट प्रपने स्थान से उठे भीर दै। इ. दीड नगर में घुसकर उस की ले जिया बीर मट उस में याता लगा दिई ॥ २०। जब रे के पुरुषाने पीके की श्रीर ट्रांष्ट किई सा प्यादेखा कि नगर का धूंथां भाकाश की खार उठ रहा है बीर उन्हें न तो क्षार भागने की शक्ति रही थीर न उधर बीर का लाग जंगल की आर भागे जाते घे सा फिरको श्रापने खदेड्नेदारी पर टूट पड़े॥ २१। अप्र यद्याश स्मार सध इसार लियों ने वेखा कि घातियों ने मगर की ले लिया और उस का धूंका वठ रहा है तब घ्रमकार के की पुक्रमां की मारने लगे॥ **२२। क्रीर उन का साम्दना करने की दूसरे** भी नगर से निकल थाये का ये इसाएसियों के योध मे पड़ गये कुछ इक्षाएली तो उन के श्राम कीर कुछ उन की पांके ये थे। उन्हों ने उन की यदां तक मार काला कि उन में से म तो कोई बचने थीर न भागने पाया॥ २३। श्रीर ऐ के राजा की वे जीता पकद्कर ग्रदेश्यू के पास ले आये॥ २४। स्रीर जय

उस जंगल में जहां उन्हों ने उन का पीका किया घा घात कर चुके श्रीर वे सब तलवार से मारे गये यदां ले। कि उन का अन्त ही हा गया तब सब इसा-र्शलयों ने ऐ की लैंग्डिकर इसे तलवार से मारा॥ २५। श्रीर स्त्री पुरुष सव मिलाकर के। उस दिन मारे पहें का बारच एजार चे छीर रे के सब पुरुप इतने दी घे॥ २६। क्यों कि जब ली यद्वी ग्रूने से के सव निवासिया की सत्यानाश न कर हाला तव ले। उस ने व्यपना दाघ जिस से वर्का वठाया था फिर न खोचा॥ २०। केवल यदीवा की उस खाजा के यानुसार को उस ने यहे। यू को दिई यी क्सार्शलयों ने पशु प्रादि नगर की लूट प्रपनी कर लिई॥ २८। तव यदीशू ने से की फुँकवा दिया थीर उसे सदा के लिये डीइ कर दिया से। यह आज ली उजाड पढ़ा है। २९। श्रीर रे के राजा की उस ने सांभ तलक यृत पर लटका रक्खा थीर सूर्य डूबते हू धते यदे । यू की आसा से उस की लेख त्रृक पर से उतारके नगर के फाटक के सास्टने डाल दिई गर्द ग्रीर उस पर पत्यरों का वहा छेर लगा दिया गया जा खाज हों यना है॥

## (भाशीवाद भीर साप का सुनाया जाना.)

५०। तब यद्देश्यं ने इसारल् के परमेश्वर यद्देशवा के । लये रवाल् पर्यंत पर एक द्येदी बनवाई ॥ इ९ । जैसा यहाया के दास मूसा ने इस्तार लियों का बाजा दिई घी थीर जैसा मूसाकी व्यवस्थाकी पुस्तक में लिखा है उस ने समूचे पत्थरीं की सक बेदी मनमार जिस पर लेखिर चलाया न गया था। छै।र सस पर उन्हें। ने यदे। वा के लिये हो सबलि चढ़ाये श्रीर मेलर्काल किये॥ ३२। उसी स्थान पर वहेरतू ने इसाए-लियों को साम्दने उन पत्थरीं के कपर मूसा की व्यवस्था को उस ने लिखो भी उस की नकल कराई ॥ ३३ । स्रीर वया देशो वया परदेशी सारे इसारली खपने पुर्रानयों सरदारों थ्रीर न्यायियों समेत यद्यावा की वाचा का संद्रक चठानेदारे लेबीय यासका के साम्हर्ने उस सदूक के इधर उधर खड़े हुए अर्थात् आधे लोग इसारली रे के मत्र निवासियों की मैदान में क्षर्यात् । तो विविद्यां। स् पर्वत के कीर काछे स्वास् पर्वत की

साम्हने खड़े हुए जैसा कि यहाया के दास मूसा ने पहिले से खान्ना दिई घो कि इसाएली प्रजा की खाणीर्याद दिये जाएं ॥ ३४। उस की पीक्षे उस ने क्या खाणीप के क्या साप के व्यवस्था के सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए हैं वैसे वैसे पठ पठकर सुनवा दिये ॥ ३५। जितनो वातो की मूसा ने खान्ना दिई घी उन में से कोई ऐसो वात न रह गई जो यहाणू ने इसाएल् को सारो सभा खीर स्त्रियो खीर वालवद्वां खीर उन के बीच रहते हुए' परदेशी लोगो के साम्हने भी पठकर न सुनवाई हो ॥

(गिवानिया का छल)

दे सुनकर हिती एमारी कनानी परि ज्जी हिट्यी श्रीर यूब्रुसी जितने राजा यर्दन के इस पार पहाड़ी देश में श्रीर नीचे के देश में श्रीर लवानीन के साम्दने के महासागर के तीर रहते थे, २। वे एक मन होकर यहाशू श्रीर इसाएलियों से लड़ने की एकट्टे हुए ॥

इ। जब गिर्वान् के निर्वासियों ने सुना कि यदेश में यरी दे। स्त्रीर से से स्त्रा स्त्रा किया है, 8। तय उन्हों ने छल किया श्रीर राजदूतीं का भेष वनाकर व्यपने गदहीं पर पुराने बोरे केंगर पुराने फटे कोडे द्वर मदिरा के कुप्पे लादकर, **५।** श्रपने पावें मे पुरानी गाठी हुई जूतियां श्रीर तन मे पुराने बस्त्र पहिने अपने भोजन के लिये सूखी ग्रीर फर्फूदी लगी घुर्ड रोटो से लिई॥ ई। से वि गिल्गास् की कावनी मे यद्याशू के पास जाकर उस से ख्रीर इस्रारली पुरुपे। से जहने लगे इम दूर देश से आये है सो अब दम से वाचा बांधो ॥ छ। इसारली पुरुपों ने उन चिंग्वियों से कहा क्या जाने तुम इमारे बीच असे ष्टी फिर इस तुस से वाचा कैंसे वाधी। दा उन्हीं ने यहीशू से कहा हम तेरे दास है यहीशू ने उन से कहा तुम कीन दे। खीर कहां से श्राप्ते ही ॥ ९ । उन्हें। ने उस से कहा तेरे दास बहुत दूर की देश से तेरे परमेश्वर यहावा का नाम सुनकर आये है क्योकि दम ने यह सद , सुना है सर्थात् इस की कीर्ति और

को क्रुड उस ने मिस्र में किया, ९०। श्रीर-को क्रुड उस ने एमोरिया के दोना राजास्त्री से किया सा यर्दन के चच पार रहते ये व्यर्थात् देश्वान् की राजा सीहान् से थीर वाशान् के राजा थोग् से की अश्तारीत् मे मे था। १९। सा इमारे यहां के पुरनियों ने श्रीर इमारे देश के सब निवासियों ने इम से कहा कि मार्ग के लिये अपने साथ भाजनवस्त लेकर उन से मिलने की जास्रो स्रीर उन से कहना कि हम तुम्हारे दास है से। श्रव इस से वाचा बांधे। ॥ १२ । जिस दिन इम तुम्हारे पास चलने की निकले उस दिन ता इम ने अपने अपने घर से यह राटी टटकी लिई घी पर श्रव देखे। यह मूख गई श्रीर इस मे फफूंदी लग गर्इ है। १३। फिर ये जा मदिरा के कृप्ये इस ने भर लिये से। तब ते। नये घे पर देखे। श्रव ये फटे हुए है और इमारे ये वस्त्र श्रीर ज़तियां बड़ी दुर की यात्राको कारण पुरानी द्वीं गर्दे है। १८। तब चन पुरुषों ने यद्दावा से विना सलाह लिये उन की भीजन में से कुछ ग्रह्या किया॥ १५ । से यद्देश्यू ने **चन से मेल करको उन से यह वाचा बाग्धी** कि तुम को जीते होड़ेगे थीर मख्डली के प्रधानों ने उन से किरिया भी खाई॥ १६। उन के साथ वाचा बान्धने को लीन दिन ग्रीक्रे उन की। यह समाचार मिला कि वे इमारे पड़ेास के लेगा हैं ग्रीर इमारे बीच बसे है।। १०। से। इसारली कूच करके तीसरे दिन उन के नगरीं की जिन के नाम गिबोन् कपीरा बेरीत्ः चौर क्षिर्यत्यारीम् है पहुंच गये॥ १८ । **द्यार इ**सार÷ लियों ने उन की न मारा क्योंकि मयडली के प्रधानी ने-र्वन को संग इसारल्को परमेश्वर यहात्राकी किरिया खाई थो सा सारी मबडली के लाग प्रधाना के विकट्ट कुड़कुड़ाने लगे।॥ १९। तब सब प्रधानों ने सारीः मयस्ती से कहा इस ने उन से इस्राएल् की प्रसे-प्रवर बहोबा की किरिया खाई है से ग्रब उन की कू नहीं सकते॥ २०। इस उन से यह करेंगे कि उस किरिया के अनुसार इस उन की जीते होड़-देशे नहीं तो हमारो खाई हुई किरिया के कारब इस पर क्रोध पड़ेगा॥ २९। फिर प्रधानों ने उन से कहा वे जीते कोड़े जाएं। से प्रधानों की इस वसन

<sup>(</sup>१) गूल में चलते हुए।

के अनुसार दे सारी महडली के लिये लकडदारे थीर फरला भेजा कि, 8 । मेरे पास व्याकर मेरी सदायता पनिदारे हा गये॥ २२। फिर यहाशू ने उन की युलवाकर कंटा सुम सा दमारे वीच रहनेटारे दा फिर तुम ने इम से यह फदकर क्यों इस किया है कि इम तुम से बहुत दूर रहते हैं। ५३। से अब तुम सापित है। थीर तुम में से रेसा कोई न रहेगा क्षी दास प्रधीत मेरे परमेश्वर के भवन के लिये सकंब्रहारा श्रीर पनिष्टारा न हो ॥ २८। उन्हों ने यहाश से कटा तेरे दासें की यह निश्चय यतलाया राया चा कि तेरे परमेश्वर यहावा ने श्रपने दास मुखाको आचा दिई ची कि सुम की बद सारा देश दे सीर उस के सारे निवासियों की सुम्हारे साम्दने में नाथ करे में। इस ने तुम लोगों के कारख थ्रपने जीवन के वहे हर में खाकर ऐसा काम किया। स्थ । स्रोर अय इस तेरे घण में हैं जैसा यतीय तुमे मला खार ठीक जान पड़े घैसा छी छम से कर ॥२६। सा उस ने उन से दौसा ही किया और उन्हें इसा-रिलियों के दाय से रेसा बचाया कि वे उन्हें घात करने न पाये, २०। पर यहाशू ने उसी दिन उन की मरदली के लिये श्रीर जी स्थान यदीया चुन से उस में उस की वेदी के लिये लकड़हारे खार पनिदारे करके ठएरा दिया। से याज लों वे वैवे ही रहते हैं॥

(कतान के दक्तिनी भाग का जीता जाना )

१०. ज्ञव यस्त्रालम् के राजा परोनीसेटेक् ने सुना कि यदीशू ने ऐ की से लिया थीर उस की सत्यानाश कर डाला है थीर तीसा उस ने परीटा खीर उस के राजा से किया पा यैसा ही ने बीर उस के राजा से भी किया दे बीर यह भी मुना कि शिवीन् के निवासियों ने इसारिलया से मेल किया थीर उन के बीच रहने सरो हैं, ३। तय वे निषट हर राये क्योंकि शिवीन् यहा नगर वरन राजनगर के तुला था श्रीर से से बड़ा है ग्रीर उस के सब निवासी भूरवीर घे॥ ३। सा यस्थलेम् के राजा प्रदेशनीयेदेक् ने देव्रीन् के राजा द्वीद्याम् यर्मुत् की राजा विराम् लाकीश् के राजा यापी फीर रालान् के राजा दबीर् के पास यें।

करी इस गिवान की मार ले क्योंकि उस ने यहाश थीर इसारतिया से मेल किया है। ५। सा यह-श्रलेम् देव्रोन् यर्मृत् लाकीश् थार रालान् के पांचा रमारी राजा प्रपनी प्रपनी सारी सेना लेकर एकट्टे द्दा चढ गये खाँर गियान् के साम्दने हरे हालकर उस से लड़ने लगे॥ ६। तय गिवीन् के निवासियों ने गिल्गाल् की कावनी में यदेश्यू के पास येा कदला भेजा कि अपने दासें से तू दाय न उठा फुर्ती से इमारे पास श्राकर इमे बचा श्रीर इमारी यदायता कर क्योंकि पदान पर वसे पुर रमोरिया के सव राजा इमारे विक्तु रकट्टे हुए हैं॥ ७। से यदेश्र सारे याद्वास्त्रीं स्नार सव श्रूरवीरी की सा लेको गाल्गाल् से उधर गर्या । है। स्रीर यहीखा ने यद्योशू से कदा उन से मत हर व्योक्ति में ने उन को। तेरे घाष में कर दिया घै उन में से एक पुरुष भी तेरे साम्टने खडान् रद सकेगा ॥ ९। सा यदे। ग्र रातेंारात गिल्गाल् से जाकर एकाएक उन पर टूट पहा ॥ ९०। तब यदीवा ने ऐसा किया कि वि इसारलिया से घषरा गये थैंार इसारलिया ने गिक्षान के पास उन्हें यही मार से मारा थीर वेघोरानु के चकुाव पर उन का पीका करके श्रजेका चीर मक्रोदा लें। उन्हें मारते गये॥ १९। फिर जब वें द्शारिलयों के साम्दने से भागकर विधारीन की उतराई पर खाये तव खनेका पहुचने लें यदीवा ने खाकाश से खड़े खड़े पत्थर उन पर शिराये खीर छ सर गये। बो खोलों से मारे गये सा इसारलियों की तलवार से मारे हुयों से खाँधक घे॥

१२। उस समय ग्रार्थात् जिस दिन यदीवा ने रमोरिया की इसारलिया के वश में कर दिया उस दिन यद्देश्य ने यदीवा से इसागलियों के देखते यें करा

हे मूर्ण तू गिवोन् पर

थ्रीर दे चंन्द्रमा तू खय्यालान् की तराई के ऊपर ठदरा रह ॥

<sup>(</sup>१) मूल में यका।

लें उहरा रहा।

् स्रव से चिस साति के सागी ने स्रपने शत्रुकों से पलटा न लिया॥

यद्यात याशार् नाम पुस्तक में लिखी हुई है कि सूर्य ध्याकाशमगढत के बीच ठद्दरा रहा थीर को ई चार पद्दर के लगभग न हूबा॥ १४। न तो उस से पहिले को ई ऐसा दिन हुआ न उस की पीछे जिस में यहाया ने किसी पुरुष की सुनी हा यहाय। ता इसारल की श्रीर सहता था।

१५। तब यहाम सारे इसार्यालया समेत गिल्गाल् की कावनी की लैंट गया ॥

१६। थीर वे यांचां राजा भागकर मक्केटा के पास की गुफा में किए गये। १०। तब यहाशू की यह समाचार मिला कि पांची राजा इसे मेक्क्रेदा के पास की गुफा में किये दुए मिले हैं। १८। यहीश्र ने कहा गुफा के मुद्द पर बडे बडे पत्थर लुढकाकर चन की चैको देने के लिये मनुष्या की उस के पास बैठा दे। ॥ १९ । पर तुम मत ठहरी खपने शशुक्रीं का पीका करके उन में से पीकेवाली की मार डाला उन्हें अपने अपने नगर में पैठने न दा क्येंकि तुम्हारे परमेश्चर यहीवा ने उन की तुम्हारे हाथ मे कर दिया है ॥ २० । जब यहेर्जू ग्रीर इस्राएली उन्हे वही मार से मारको नाश कर चुकी थै।र उन मे से जी वच गये से अपने अपने गठवाले नगर मे घूस गये, २९। तब सब लेगा मङ्कोदा की कावनी की यहेग्रू की पास क्ष्मलक्षेम से लाट खाये खीर इसार्शलया को विष्टु किसी ने सीम तक न दिलाई ।। ३२। तव यही शू ने स्नाज्ञा दिई कि गुफा का मुंह खोलकर चन पांचो राजायों की मेरे पास निकाल ले **प्रा**ख्या ॥ २३। उन्हों ने ऐसा ही किया थीर यहशसेम् हेन्रोन् यर्मूत् लाकोश् श्रीर राजान् के उन पांची राजाश्री को गुफा में से सम के पास निकाल ले छाये॥ २४। चब वे उन राखाओं की यहेशू के पास निकाल ले क्राये सब गडेाशूने इस्तारल् के सब पुरुपी की

१३। से पूर्ण तब से धंभा रहा ग्रीर चंद्रमा तब | खुलाकर ग्रापने साथ चलनेहारे याद्वायों के प्रधानें। से कहा निकट व्याकर व्यपने व्यपने पांच इन राजाओं की गर्दनी पर धरा से उन्हों ने निकट जाकर अपने श्रापने पांच उन की गर्दनां पर धर दिये॥ २५। तब यदेश यू ने उन से कहा हरी मत खीर न सुम्हारा सन कहा है। हियाय बांधकर दूढ़ हो क्योंकि यदेखा तुम्हारे सब शत्रुश्री से जिन से तुम लडनेवाले हा रेंसा ही करेगा ॥ २६। इस की पीके यहामू ने उन की मरवा डाला ग्रीर पांच वृत्ती पर लटकाया ग्रीर वे सांभ्र ली उन वृत्तीं पर लटके रहे॥ २०। सूर्ण हूयते हूवते यद्येशू से याचा पाकर लेगों ने उन्हे उन युनों पर से उतारके उसी गुफा में अदां किय गये चे हाल दिया थीर उस गुफा के मुंह पर बड़े बहे पत्थर दे दिये वे बाज लों बही धरे हुए हैं॥

> २८। उसी दिन यहाश ने मक्क्षेदा की से सिया थीर उस की तलवार से मारा थीर उस के राजा का सत्यानाण किया थीर जितने प्राकी उस में भी उन सभी में से किसी की जीतान के दा श्रीर जैसा उस ने यरी हो को राजा से किया था बैसा ही-मक्केंदा के राज्ञा से भी किया॥

> २९। तत्र यहाश्र सव इसारिलयों समेत मङ्क्षेदा से चलकर लिझा को गया थे।र लिझा से लड़ा। ३०। श्रीर यहावा ने उस की भी राजा समेत इसा-रिलयों के द्वाय कर दिया ग्रीर यहारू ने उस की श्रीर उस में के सब प्राणियों को तलवार से मारा थीर उस में किसी की जीता न क्वोहा धीर उस के राजा से घैसा ही किया जैसा उस ने यरी है। की राजा से किया था।

> **३९ । फिर यहाश्र यद्य इस्रार्शलयों समेत** लिल्ला से चलकर लाकीश की गया थै।र उस के विक्ष काथनी डालकर लड़ा॥ ३२। श्रीर यद्दीया ने लाकीश की प्रसारल् के दाथ में कर दिया से दूसरे दिन उस ने उस की ले लिया श्रीर जैसा उस ने लिख्ना में के सब प्रांखियों की तलवार से मारा वैसा ही उस ने लाकी य से भी किया ॥

> ३३। तथ गोजेर्का राजा द्वीराम् लाकीश्की , यहायता करने की चढ़ खाया और यदाश ने प्रजा

<sup>(</sup>१) जूस में, चुप हो गया।

<sup>(</sup>व) भूल में साम म घडाई।

समेत उस की भी रेसा मारा कि उस के लिये किसी | या ॥ ४३ । तव यदेशा सब दवाएलियों समेत निल् को जीसान हो इता।

**३४। फिर यहीश सब इस्रारिलयी समेत लाकीश** से चलकर राखे।न् की गया शीर उस के विस्तृ क्वावनी डालकर लड्ने लगा ॥ ३५ । ग्रीर उसी दिन उन्हों ने उस की ले लिया थ्रीर उस की तलवार से मारा थीर उसी दिन जैसा उस ने लाकीश से के सब प्रामियों की सत्यानाय कर हाला या वैशा ही उस ने एक्तान से भी किया॥

इद् । फिर यद्दीश सब इसार्गलयां समेत रालान से चलकर देवोन् की गया थीर उस से लडने लगा॥ इ0 । धीर उन्हों ने उसे से लिया थीर उस की थै।र उस के राजा थै।र सब गांवीं की ग्रीर उन ने के सय प्राक्रियों के। तलवार से मारा जैसा पहेगा ने गालीन से किया था यैसा ही उस ने देवीन में भी किसी की जीतान क्षेत्रहा उस ने उस की थै।र उस में के सब प्रांखयें की सत्यानाश कर डाला ॥

३८। तय यहाग्र सय इसारांसियों समेत घ्रमकर दबीर् की गया और उस से लडने लगा, इर । श्रीर राजा समेत उसे श्रीर उस के सब गायों की ले लिया थीर उन्हों ने उन की तलवार से मार लिया और जितने प्राची उन मे घे सब की सत्या-नाग्र कर डाला किसी की जीता न होड़ा जैसा यहेग् ने देव्रोन थीर लिया थीर उस के राजा से किया या वैसा ही उस ने दवीर श्रीर उस के राजा से भी किया ॥

80 । से यदेश ने उस सारे देश की अर्थात पदाडी देश टिक्ट्रिन देश नीचे के देश स्त्रीर काल देश की उन के सय राजाओं समेत मारा श्रीर इश्राग्ल् के परमेश्र्यर यदीया की याचा के अनुसार किसी की जीता न क्वेड़ा वरन जितने प्रामी घे सभी की सत्यानाश कर हाला ॥ ४९ । सा यहाजू ने कादेश्यर्ने से ले प्रक्ता ली थीर शियान् तक के सारे गोधेन देश के लोगों की मारा ॥ ४२। दन सय राजायों की उन के देशी समेत यहाश् ने रक ही समय में ले लिया क्योंकि इसारल् का प०। उस समय यदीशू ने छूमकर द्वासीर् की परमेश्वर यदेश्वा इसारलियों की क्यार से लडता जी पहिले उन सब राज्यों में मुख्य नगर था ले

गाल को कायनी में लाट खाया॥

(क्षमान् से उत्तरीय भाग का जीता जाना)

११ • या ह सुनकर ष्टासे। एके राजा याबीन् ने मादीन् के राजा याबास् थ्रीर शिक्षेन् थ्रीर श्रवाष् के राजायी की, २। श्रीर जो जी राजा उत्तर की श्रीर प्रदादी देश में श्रीर किन्नेरेत की दक्कित के श्रराद्या में श्रीर नीचे को देश में श्रीर पव्छिम श्रीर दें।र के अंचे देश में रहते थे उन की ग्रीर प्रस पिक्सिम दोनी खोर रक्ष्मेदारे कनानिया खेर एमा-रियों हितिया परिन्जिया थीर पहाड़ी यवसियों श्रीर मिश्या देश में हेर्मीन् यदाङ् के नीचे रहनेदारे हिटियमें की युलवा भेजा॥ ४। श्रीर वे श्रपनी ग्रापनी सेना समेत जे। समुद्र के तीर की छालू के किनको के समान बहुत थी निकल खाये, थीर उन के साथ बहुत ही घोडे थीर रच भी घे. ५। तब ये सब राजा संमति करके एकट्टे हुए थ्रीर इसार्गलयों से लडने की मेरीम नाम ताल के पास खाकर एक स्रा क्वायनी हाली॥ ६ । से यहाया ने यहाश्र से कहा उन से मत हर क्यों कि कल इसी समय में उन सभी की इस्रारंतियों के वश करके मरवा डालूंगा तब तूरन के घोड़ों के सुम की नस कटवाना श्रीर उन को रथ भस्म कर देना॥ ७। से। यदाशुसव याद्वाओं समेत मेराम् नाम ताल के पास श्रचानक पत्चकर उन पर ट्रट पडा ॥ ८ । श्रीर यदे। वा ने उन की इखारिलयों के दाय कर दिया से उन्हों ने उन्हें मार लिया थीर बड़े नगर सीदोन श्रीर मिखपे।त्मेम् ले। श्रीर प्रव श्रीर भिग्पे के मैदान लों उन का पीका किया थीर उन की मारा थीर उन में से किसी की 'जीता न क्रोड़ा॥ ९। तब यहाश ने यदाचा की स्नाचा के सनुसार उन से किया श्रर्थात् उन के घोडों के सुम की नस कटवाई श्रीर **उन के रथ भरम कर दिये ॥** 

हाला ॥ ११ । ग्रीर जितने प्रामी उस में चे उन सभी की उन्हों ने तलवार से मारकर सत्यानाश किया थीर किसी प्राणी की जीता न होंडा थीर हासे।र् की यहेग्रू ने स्नाग लगाकर फुकवा दिया ॥ १२। थार उन सारे नगरां का उन के सब राजायां समेत यहेग्रा ने ले लिया थीर यहावा के दास मुसा की ष्राची के ष्रनुसार उन की तलघार से मारकर सत्यानाश किया ॥ १३। पर दासे।र्को क्रोइकर जिसे यद्दीश्र ने फुंकवा दिया इस्राएल् ने ख्रीर किसी नगर की जी अपने ठीले पर वसा थान फ़्रंका॥ **98। थ्रीर इन नगरीं के पशु थ्रीर इन की सारी** लुट की इज्ञारिलयों ने खपना लिया पर मनुष्यी की उन्दों ने तलबार से मार डाला यहां ली कि **उन की सत्यानाश कर हाला थ्रीर एक भी प्राग्री** को जीतान होडा॥ १५। जी स्राचा यद्दीवाने व्यपने दास मूसा की दिई घी उस की ब्रनुसार मूसा ने यदे। श्र की आज्ञा दिई घी स्नीर बैसा ही यदे। ग्रुने किया भी जे। जे। स्नाद्या यदे। स्नाद्या ने मूखा क्षेत दिई घीं उन में से यहायू ने क्षेत्रई भी पूरी किये विना न हो ही ॥

(सनस्त क्नाम् का राजाक्षी सनेत जीता जाना)

१६ । से। यदेश यू ने उस सारे देश की स्पर्थात् पहाड़ी देश ग्रीर सारे दिक्खन देश ग्रीर सारे गोशेन् देश स्रीर नीचे के देश स्रीर स्नराधा श्रीर इसारल् के प्रदाही देश पीर उस के नीचेवाले देश की, १७। दालाक् नाम प्रदाङ् से ले जी सेईर् की चळाई पर है वाल्गाद लों की लवानान् के मैदान में ऐमीन् पर्यंत के नीचे है जितना देश है उस सव को लेलिया श्रीर उन देशे के चारे राजाश्री की यक्षडकर मार डाला॥ १८। उन सब राजायों से युद्ध करते करते यद्दीशू की बहुत दिन लगे॥ १९। गिवान् के निवासी हिटियमें की केंद्र थार किसी नगर के लोगों ने इसारलियों से मेल न किया थीर सव नगरीं की सन्दों ने लड़ लड़कर ले

लिया ग्रीर एवं के राजा की तलबार से मार कि अपनी इस भाजा के अनुसार जी एस ने मुसा की दिई घी उन पर कुछ दया न करे खरन सत्या-नाश कर डाले इस कारण उस ने उन के मन ऐसे इठीले कर दिये कि उन्हों ने इसार्यलयें। का साम्दना करके उन से युद्ध किया॥

२९। उस समय यहाँ जू ने पदा ही देश में खाकर द्वेत्रोन् दवीर् अनाव् वरन यहूदा थीर इसारस् दोने। के सारे पहाड़ी देश में रहनेहारे अनािकयाें की नाश किया यहीशू ने नगरी समेत उन्हें सत्या-नाश कर डाला ॥ २२। इसारोलयों के देश में कोई अनाकी न रह गया क्षेत्रल अन्ता गतु ग्रीर मज्दीद में की ई की ई रह गये॥ २३। सी जैसा यही वा ने मूसा से कदा या वैसा ही यहाज़ ने वह सारा देश से लिया थीर उसे इस्तारल्कों गीश्री थीर कुली के ग्रनुसार भाग करके उन्दे दे दिया। श्रीर देश की लङ्गई से ज्ञान्ति मिली॥

१२ यदं न पार चूर्यादय की श्रोर श्रर्थात् श्रनीन् नाले से ले हेर्मीन् पर्वत लों को देश थीर सारे पूर्वी थरावा के जिन राजाओं की इस्तरितयों ने मारके देश की अपने अधिकार में कर लिया घा ये हैं, २। एमेरियों का हेश वीन-वासी राजा सीक्षान् जो व्यनीन् नाले के किनारे के श्ररार् से लेकर श्रीर उसी नाले के बीच के नगर की क्षेडिकर यब्बेष्क् नदी ली जी स्ममोनियी का चित्राना है खाधे ग़िलाद् पर, ३। ख्रीर किन्नेरेत् नाम ताल से से वेत्यशोमात् से दोक्तर ग्ररावा के ताल लीं के खारा ताल नी महावता है पूरव खोर के खरावा कीर दिक्खन थ्रोर पिस्गा की सलामी के नीचे नीचे के देश पर प्रभुता रखता था॥ 8। फिर वचे हुए रपाइयों में से वाशान् के राजा स्रोगू का देश शा जो अभूतारीत् श्रीर एदेई में रहा करता था, ५। थ्रीर हेर्मेन् पर्वत सल्का थ्रीर ग्रज़रियों थ्रीर माकियों के सिवाने लें। सारे वाशान् में स्नीर देशवीन् के राजा सीहान्कों सिवाने सी स्नाधे ग़िलाद् में भी प्रमुता करता या ॥ ६। इकारलियों भीर यहे। या लिया॥ २०। छो। कि यदे। या की की मनसाधी के दास मूसाने इन की मार लिया श्रीर यद्दे। या

के दास मूखा ने दन का देश स्वेनियों थीर गादियों का सारा प्रान्त थीर सारे ग्रश्री ॥ ३। मिस के खागे

मैदान में के बालुगाद से ले सेईर की चठाई में के दालाक पराड़ लें। के देश के जिन राजाओं की यद्देश कीर इसारतियों ने मारके उन का देश दरारोतियों की गोत्री थार कुली के बनुसार भाग करके दे दिया ना ये है, दा हिली ग्रीर स्मारी खीर कनानी थार परिज्ञी थार दिखी थार यद्यसी की पहाड़ी देश में थीर नीचे के देश में थीर पराया में थीर ठाल देश में थीर जगल में थीर दक्किन देश में रहते थे॥ १। एक यरीहा का राजा रफ येतेल्के पास के ने का राजा, १०। रफ यस्थलेम् का राजा एक देव्रीन् का राजा, १९। एक यमूत् का राजा एक लाकीश का राजा, १२। स्क रालीन् का राजा एक ग्रीजेर् का राजा, १३। एक दयीर् का राजा एक ग्रेंदेर् का राजा, 98 । एक द्दीमा का राजा एक प्रराद्का राजा, १५। एक लिया का राजा एक यदुल्लाम् का राजा, १६। एक मक्केदा का राजा एक वेतेल् का राजा, १९। एक तप्युष् का राजा स्क हैपेर् का राक्षा १८। एक प्रदेक् का राक्षा एक लग्गारीन् का राजा, १९। ण्क मादे।न् का राजा एक दासेर् का राजा, २०। रक ग्रिमोन्मरीन् का राजा एक श्रक्षाप् का राजा, २९। मक तानाक का राजा एक मिताड्डी का राजा, स्र । एक केदेश्का राजा एक कर्मल् मे के ये। क्नाए का राजा, २३। एक दीर् नाम कचे देश में के दीर् का राजा एक ग्रिल्गाल् में के ग्रीयीम् का राजा, 48। यक तिर्धा का राजा दे से। सब राजा दक्षतीय हुए ॥

(कनान् का इक्षाएती गात्र गात्र में बाटा जाना )

बहुत देश रह गये है जो इसाग्ल् के श्रीधकार मे

थीर मनक्यों के बाधे गाय के लोगा को दे दिया॥ की श्रीहार् से ले उत्तर ख़ार एक्रोन् के सिवाने लें। जी 0 । थ्रीर यर्दन की पव्छिम खोर लवानान् के कनानिया का भग जिना जाता है थ्रीर पविश्तिया के पाची सरदार अर्थात् अन्जा अश्दे।द् अश्कलान् गत् थार एकोन् के लेगा और दक्किवन खार खट्टी भी, 8। फिर श्रपेक श्रीर एमीरियों के सियाने ली कनानिया का सारा देश थीर सीदोनियों का मारा नाम देश, ५ । फिर गवालिया का देश थीर मूर्ळीदय की ग्रोर हेर्मीन् पर्वत के नीचे के वाल्गाद् में से एमात् की घाटी सो सारा सवानान्, ६। फिर लघानान् से ले मिलपात्मेम् तक सीदानियां के पटाही देश के निवासी। इन की मै इसारलियों के सास्टने से निकाल दूगा इतना हा कि तू मेरी थाचा के श्रनुसार चिही डाल डाल उनका देग इस्रारल्काभागकर दे॥ ७। से श्रव इस देश की नवीं गोत्रीं श्रीर मनश्ये के श्राधे गीत्र की उन का भाग दीने के लिये बाट दे।

८। इस के साथ दर्शनियों कीर गावियों की ती घट भागमिल चुका या की मूसाने उन्हें यर्दन की पूरव खोर ऐसा दिया था जैसा यहावा के दास मुर्चा ने उन्दे दिया था, १। अर्थात् अर्नीन् नाम नाले की किनारे की खराएर से लेकर खीर उसी नाले के घीच के नगर की क्रोड़कर दीवान् ली मेदया के पार का सारा चीरस देश, १०। ग्रीर क्रमोनियों के सिवाने लें। रंश्वीन् से विराजनेहारे एमारियों की राजा सीटान् की सारे नगर, ११। श्रीर गिलाइ देश थीर गर्शारेयों थीर माकावासियों का चिवाना थ्रीर सारा हेर्मीन् पर्वत थ्रीर सन्का सी सारा वाशान्, १२। फिर खश्तारीत् खीर एदेई मे विराजनेशारे उस श्रीम् का सारा राज्य जी रयाइयी में से प्राक्षीला यस गया था। इत्यी की मूसाने मार लिया थीर उन की प्रजा की उस देश से निकाल १३. यहापू यूढ़ा थीर यहात दिनी है। दिया था॥ १३। पर प्रसारित ने राष्ट्रियों थीर यहाता ने उस माकियों की उन के देश से न निकाला से। राष्ट्रियों में कहा तू यूटा ख़ीर बहुत दिनी हो गया है थार भीर माकी प्रसार्शसर्थों के घीच खाज सा रहते हैं। 98 । स्रीर लेबी के ग्रीमियों की उस ने कोई भाग मदी आये । ये देश रह अये अर्थाल् पलिश्तियां न दिया स्वीकि बखारल् के परमेश्वर यदीवा

के कहे । के भेनुसार उसी के १४४० उन के नाग ठवरे हैं ॥ गर्म

। १५। मूंचाने स्त्रेन् के ग्रीत्र की उन के कुली के अनुसार दिया, १६। स्राचीत स्नर्नान् नास नासे कें किनारे के खरीएर् से लेकर खीर उसी नाले के बीच के नगर की होड़कर मेदबा के पार का सारा चै।रस देश, १७। फिर चै।रस देश में का देशुबीन् थीर उस के सब गांव फिर दीवान् वामात्वाल् वेत्बाल्मान्, १८ । यद्या कदेमात् मेपात, १९ । कियातीस सिव्यमा श्रीर तराई में के पदाड पर बसा द्युमा सेरेमग्राहर्, २०। बेत्पीर् पिस्गा की चलामी कीर वेत्यशीमात्, २९। निदान चैरिस देश में वसे हुए हेश्र्वान् में विराजनेहारे एमेरियों के उस राजा सीद्यान् को राज्य के सारे नगर जिसे मूसा ने मार लिया था। मूसाने स्वी रेक्नेस् सूर् हूर् स्नीर रेखा नाम मिद्यान के प्रधानों की भी मार लिया जी सीचान् के ठहराये हुए झाकिम खीर उसी देश की निवासी थे॥ २२। खीर इसार्यासीयों ने उन की स्त्रीर मारे हुआं के साथ छार के पुत्र भावी कहनेडारे विलास्को भी तलवार है मार डाला ॥ २३। श्रीर क्वेनियों का सिवाना यर्दन का तीर ठइरा। क्वेनियों का भाग उन के कुलों के बनुसार नगरी स्रार गांदी समेत यही ठहरा॥

२४। फिर सूसा ने गाद् के गोत्रियों को भी कुलें। की जनुसार भाग दिया॥ २५। सा यह ठहरा स्पर्धात् याचेर् खादि गिलाद् के सारे नगर खीर रख्या के साम्डने के श्रारीएर् ली श्राम्मोनियों का श्राधा देश, २६। थ्रीर हेश्बोन् से रामत्मिस्ये धीर खतानीम् लें थ्रीर महनैस् से दबीर् के सिघाने लीं, २०। श्रीर तराई में बेयाराम् वेजिया सुक्कोत् थ्रीर सापान् श्रीर डेब्वोन् के राज्ञा मीक्षेन् के राज्य का बाकी भाग श्रीर किन्नेरेत् नाक साल के सिरे ली यर्दन की पूरव कीर का वह म जिस का सिवाना मर्दन है।। २८। गादिने का भाग उन के कुली के अनुसार मगरी थी। संविं समेत यही ठहरा ॥

भाग चन की कुँली की अनुसार ठर्चरा भा ३०० सी यह है अर्थात् महनैस् से ले वाशान् के राजां कींग्रं के राज्य का सारा देश कीर वार्यान् में बसी शहरी यार्दर् की साठी व्यस्तियां, ३९ । स्रीर गिर्लाद् की याधा भाग भार अध्तारात् श्रीर रहेई की ब्राधान् में को गू के राज्य के नगर थे ये मनकों के अपूर्व माकीर्के बंध का अर्थात् माकीर्के आधे विध का भाग कुलें के अनुसार ठप्टरे ॥

इर । का भाग मूचा ने मोबाव की बरावा में यरीक्षे के पास के यर्दन की पूरक क्षोर बांट लेक्ये से। ये ही हैं ॥ ३३ । यर लेवी के ग्रीत्र की। मुसाने कोई भाग न दिया इहारल् का परमेक्टर यदीवा ही अपने कहे के अनुसार उन का मार्ग ठप्ररा ॥ ผู้ระบัวการรัชชั่

28. जी ने भाग इसारांस्यों ने समान् देश में पार जिल्हें र स्तासार्

यासक थीर नून् के एव यदाशू थीर इसारती गोंत्री के पितरी के घरानी के मुख्य मुख्य पुरुषी ने हिन्ने की दिया वे ये है। २। जो प्राज्ञा यहीवा ने मूर्जा को द्वारा साढ़े ना गोशों को लिये दिई भी समुद्धि , भ्रनुसार **चन के भाग चिट्ठी हाल हालकर दिये ग**र्ये॥-इ। मूसा ने तो प्रकार गोत्री के भाग यदेन पार् दिये प्रेपर लेक्षीयों की उस ने उन के की चर्निर्द भाग न दिया था॥ ४। यूसफ के खंश के दिया गोत्र हो गये चे सर्चात् मनको स्नार रहीम् सार उन्हे देश में लेबोगें की कुछ भाग न दिया नाया केवल रइने के नगर थार पणु कादि धन रखने की। सराइयाँ उन की मिली। पर की बाद्या यहांवा ने मूर्या की दिई घी उस के अनुसार इसारालिया ने किया और

वन्तों ने देश की बाट विया ॥ कार किया कार किया की वार की व कनकी यपुत्रे की पुत्र कालेब निः इस से कहा ते । कानता देशा कि यहावा ने कादेशवने में परमेश्वरे । की जन मुसा से मेरे तेरे विषय क्या कहा था। कि जन मुसा से मेरे तेरे विषय क्या कहा था। कि जी मान हिया वह मनक्ये की आधे ग्रीत्रियों की। जब यहाँका के दास मुसा ने मुस्ते इस देश का भेद भी भाग दिया वह मनक्ये देश की की ग्रीत्र का लेने की जादेश की मेरे से भेजा तक में वाली से वर्ष

का ग्रा ग्रीर में सच्चे मन से उस के पास सन्देश ले | सीन् के जंगल लें जो दक्तिवनी सिक्षाने पर है भाया॥ ८। भीर मेरे साथी जो मेरे संग्राये थे उन्हों ठउरा॥ २। उन के भाग का दक्किलनी सिवाना ने तो प्रका के लोगों का मन निराधकर कर दिया पर मैं भापने परमेश्वर यहावा के पीके पूरी रीति से हा लिया॥ ९। से। उस दिन मूसा ने किरिया खाकर मुक्त से कद्दा कि तू जी पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यदीवा को पीके ही लिया है इस कारख नि सन्देह विस मुमि पर तू श्रापने पांच धर श्राया है वह सदा के लिये तेरा श्रीर तेरे वंश का भाग होगी ॥ १०। थीर श्रव देख जब से पहावा ने मूसा से यह वचन कहा या तब से जा पैतालीस घरस बीते हैं जिन से प्रशासली जंगल में घूमते फिरते रदे उन में यदे। वा ने अपने कहे के अनुसार मुझे जीता रक्तवा है श्रीर भाव में पचासी वरसे का हुआ। हूं॥ ९९ । जितना वल मूसा के भेजने के दिन मुक्त में या उतना वल श्रमी तक मुक्त में है युद्ध करने वा भीतर बाहर श्राने आने के लिये जितना उस समय मुक्त में सामर्थ्य था उतना ही श्रव भी सुक्त में सामर्थ्य है॥ १२। से। श्रव वह पर्वत मुक्ते दें जिस की चर्चा यहीवा ने चस दिन किई भी तू ने ता उस दिन सुना द्वाा कि चस में ब्रानाक्यंशी रहते हैं थीर बड़े बड़े गठ्वाले नगर भी हैं पर बचा जाने यहावा मेरे संग रहे थीर उस को कह के बातुसार में उन्हें उन को देश से निकाल दू॥ १३। तब यदेश्य ने उस की स्राधीर्वाद दिया श्रीर देव्रीन् की युव्रे की पुत्र कालेव का भाग कर दिया ॥ १४। इस कारण देव्रीन् क्रनजी युप्ते के पुत्र कालेव का भाग श्राज ली बना है क्योंकि वह इसारल् के परमेश्वर यहावा की पीहि पूरी रीति से हो लिया या ॥ १५ । ग्रांस समय में तो देवीन् का नाम किर्यत्यो चा नर अभा खनाकियों में सब से बड़ा पुष्प था। भार उस देश की लढ़ाई से शान्ति मिली।

१५ स्टूरियों के गोत्र का भाग उन के कुलों के अनुसार सिट्टी ढालने से रदोम् के सिवाने लें ग्रीर दक्किन ग्रीर

खारे ताल के उस सिरेवाले कील से म्रारंभ हुम्रा को दक्किलन की स्रोर बढा है। ३। स्रोर वह ख्रक्रक्वीम् नाम चढाई की एक्खिन स्रोर से निकल सीन् होते हुए कादेशवर्ने की दक्कित ग्रार के। चढ गया फिर देखेन के पास दे। घट्टार की चठकर कर्कास्त्रा की स्रोर मुड गया ॥ ८। वहां में स्रस्मान् द्दीते पुर वह मिस्र के नाले पर निकला थ्रीर इस चिवाने का अन्त समुद्र हुआ तुम्हारा दक्षिखनी स्विवाना यही होगा॥ ५। फिर प्रवी सिवाना यर्दन के मुद्दाने तक खारा ताल ही उहरा ख्रीर इतर दिशा का सिवाना यर्दन के मुद्दाने के पास के ताल को कोल से खारंभ करके, है। खेथोरला की चढ़ वेतरावा की उत्तर ख़ोर हाकर स्वेनी वोहन्वाले नाम पत्थर लें। चकु राया ॥ ७ । थीर वही सिवाना खाकीर् नाम तराई से दवीर् की छोर चक् गया क्षीर उत्तर होते हुए गिल्गाल की श्रीर भका जा नाले की दक्किलन ग्रीर की प्रदुक्तीस की चठाई के साम्छने है वहां से वह रन्श्रेमेश नाम सेति के पास पहुचकर रन्रोगेल् पर निकला ॥ ८। फिर बड़ी विवाना हिन्नोम् के पुत्र की तराई से द्वाकर यवस जी यस्त्रालेस् कहावता है उस की दक्कितन प्रलग से चढ़ते हुए उस पहाड़ की चोटी पर पहुचा जी पच्छिम छोर हिन्नोस्की तराई के साम्हने छीर रपाईम् की तराई को उत्तरवाले सिरे पर है॥ १। फिर वही सिवाना उस पदाड़ की चाटी से नेप्रीह नाम से।ते की चला गया थै।र एप्रोन् प्रदाङ की नगरीं पर निकला फिर बर्दा से बाला की जी किर्यत्यारीस् भी कहावता है यहुचा॥ १०। फिर श्रद्ध बाला से पव्छिम स्रोर मुहकर सेईर् प्रहाड़ लीं पदुचा थै।र यारीम् पद्दाङ का कसालान् भी कद्दावता है उस की उत्तरवाली खला से द्वाकर वेत्धेमेश्र की उतर गया थार घर्षा से तिमा पर निकला ॥ ११। व्रद्धां से वह सिवाना एकान् की उत्तरीय ग्रला के पास द्वाते हुए शिक्करीन् की गया थीर वाला

<sup>(</sup>१) नूल में जैसा नेरे नन की साथ या पेसा ही।

<sup>(</sup>३) नूस में गला दिया।

<sup>(</sup>१) मूल में यवृत्ती।

पद्याद द्वाकर यञ्जील् पर निकला श्रीर उस सिञाने | का धन्त समुद्र का तीर हुआ ॥ १२ । श्रीर पाँच्छम | का सिञाना महासमुद्र का तीर ठचरा। यहूदियों की | जी भाग उन के कुला के धनुसार मिला उस की | चारों श्रीर का सिञाना यही हुआ ॥

पड़। खीर यपुत्ने की पुत्र कालेव की उस ने प्रदेशिया को व्याचा के अनुसार गृहदिया के बीच भाग दिया षर्थात् किर्यतर्था जा द्वेशन् भी कदलाता है वहचवा स्त्रनाक् का पिता घा॥ १४। स्त्रीर कालेव् ने यहां से ग्रेग्रे श्रहीमन् श्रीर तस्मै नाम श्रानाक् के तीनी पुत्री की निकाल दिया॥ १५। फिर वहां से वह दबीर् के निवासिया पर चढ़ गया क्रान्ते समय तो दबीर् का नाम किर्यत्सेपेर् घा॥ १६। थ्रीर कालेष् ने कहा जो किर्यत्सेपेर् की मारके से से उसे में अपनी घेटी अक्सा की व्याद दूगा। १७। से कालेख् के भाई खोनीरल् कनकी ने उसे से लिया थीर उस ने उसे अपनो बेटी श्रक्सा की ख्याष्ट्र दिया॥ १८। ख्रीर जब बह उन के पान श्राई तब उस ने उस की पिता से कुछ भूमि मांगने की उभारा फिर बद्ध अपने ग्रदि पर से उतर पही थ्रीर कालेव्ने उस से पूछा तूलगा चाइती है। १९ । वह घोली मुभे श्राभीवीद दे तू ने मुभे दक्खिन देश में की कुछ भूमि तो दिई है मुभी जल के सेती भो दे से। उस ने कपरला थै।र निचला दोनी साते **हसे** सिये ॥

२०। यहूदियों के ग्रीत्र का माग ती उन के कुत्तों की प्रमुखार यही ठइरा॥

पहार देशकर यहील पर निकला थीर उस सिवाने थार रिस्सोन् ये सब नगर उन्तीस हैं सीर इन के

३३। ग्रीर नीचे के देश में ये हैं प्रधात रश्ता-श्रील् सेरा भ्रश्ना, ३४। काने ह एन्मानीस तप्पूह् एनास्, ३५। यमूत् प्रदुल्लास् सेको श्रालेका, ३६। शारेस् श्रदीतम् गदेरा श्रीर गदेरेतिस् ये स्य चादह नगर है श्रीर इन के गाय भी है।

३०। फिर सनान् द्वाणा निग्दल्गाद्, ३८। विलान् मिरपे योक्तेल्, ३९। लाकीण् योक्कत् रालेन्, ४९। लाकीण्, ४९। गादेरेत् येत्वागीन् नामा श्रीर मक्केदा ये से।लद्द नगर है श्रीर इन के गांव भी हैं॥

४२ । फिर लिखा रतेर् आशान्, ४३ । यिमाद् प्रश्ना नसीय्, ४४ । कीला प्रक्जीय् श्रीर मारेशा ये नव नगर है श्रीर इन के गांव भी हैं॥

8५। फिर नगरीं थीर गांवी समेत रकोन्, 8६। थीर रक्षीन् से ले समुद्र ली प्रापने प्रापने गांवी समेत जितने नगर प्रश्रुदीद् की प्रालंग पर है।

४०। फिर खपने खपने नगरीं खैार गांधीं समेत खज्रदीद् खीर खड़जा घरन मिस के नासे तक खीर महासमुद्र के तीर सी जितने नगर है।

85 । खीर पहाडी देश में ये है खर्थात् शामीर् यत्तीर् सेको, 86 । दन्ना किर्यत्मना की दबीर् भी कहादता है, 40 । खनाव् रण्यतमा खानीस्, ५९ । गोणेन् हीलोन् खीर गीलो ये ग्यारह नगर है खीर इन के गांव भी हैं॥

५२। फिर धराष्ट्र दूमा एथान्, ५३। यानीम् वेतप्पूर् खपेका, ५८। दुस्ता कियंतवा जा देवीन् भी कहावता दे शीर सीशीर् ये नव नगर दें शीर इन के गांव भी हैं॥

५५। फिर माख्रीन् कर्मेल् कीप्यूता, ५६। यिजेल् योक्दाम् जानीह्, ५०। कीन् गिका खीर तिसा ये दस नगर है खीर इस के गांव भी हैं॥

४८। फिर छल्डूल् वेत्सूर् गदीर्, ४९। मरात् वेत्नीत् धीर रल्तकीन् ये छः नगर है श्रीर इन की गांव भी हैं॥ कहावता है बीर रख्वा ये दें। नगर है श्रीर हन के गांव भी हैं N

मिट्टीन् सकाका, ६२। निव्धान् लोनवाला नगर बार रन्मदी ये छः नगर हैं थीर इन के गांध भी हैं।

६३। यस्त्रालेम् के निवासी यष्ट्रीसर्यो की यहूदी न निकाल सकी से। प्राज की दिन से। यूसी यहू-दियों के संग यह शलेम् में रहते हैं॥

१६ फिर यूसुफ की सन्तान का भाग चिट्ठी डालने से ठदराया गया उन का विद्याना यरोद्दी के पास की यर्दन नदी से अर्थात् पूरव शोर यरीहा के जल से खारंम द्दीकर उस पदादी देश द्वाते दूर जी जंगल में दै येतेल् को पहुंचा॥ २। यदां चे यद लूज् ला पहुचा श्रीर सरेकियों के सिद्याने दोते दुर ग्रतारीत् पर ज्ञानिकला, ३। भीर पव्छिम ग्रोर यप्लेतियों के िंखाने उतरके फिर नीचेवाले घेषोरीन के सिवाने ्टोको ग्रेजेर्को पहुंचा थीर समुद्र पर निकला॥ 81 से मनाशे थार रपेम नाम यसुफ के दोनां पुत्री की सन्तान ने खपना खपना भाग लिया ॥ ५ । रप्रीमिया का मियाना उन के कुलों के यनुसार यह ठहरा श्रर्थात् उन के भाग का सिवाना पूरव से श्रारंभ दोकर अत्रोतद्वार् से दोते दुर कंपरले विघोरीन् लो पहुचा ॥ ६ । श्रीर उत्तरी विद्याना पव्छिम श्रीर के मिक्मतात् से श्रारंभ द्वाकर पूरव श्रीर मुड़कर तानत्शीला का पहुंचा श्रीर उस के पास में दोते द्वर याने दि लों पहुँचा ॥ ०। फिर याने हि से यह प्रतारीत् श्रीर नारा की उतरता हुआ यरीकी के पास द्वीकर यदन पर निकला॥ द। फिर बदी सिवाना तप्पृद् से निकलकर थै।र पक्छिम खीर जाकर काना के नाले तक दोकर समुद्र पर निकला। रप्रैमियों के गीत्र का भाग उन के कुलें के अनु-सार यही ठहरा॥ १। थ्रीर मनश्येदयों के भाग के बीच भी कई एक नगर श्रपने श्रपने गांवीं समेत

६०। फिर किर्यंत्वाल् जो किर्यत्यारीम् भी । एप्रैमियां के लिये खलग किये गये॥ १०। पर जो कनामी गोलेर् में खसे घे उन की रप्रैमियों ने खड़ां से न निकासा से। वे कनानी उन के वीच याज के ६९। श्रीर जंगल में ये नगर हैं वर्णात् वेतरावा दिन लीं वर्ष हैं श्रीर वेगारी में दास का सा काम करते है।

> १७. फिर यूसुफ की केटे मनक्ष्ये की गीय का भाग चिट्ठी डालने से यह ठहरा। मनक्को का जेठा गिलाद् का पिता माकीर् जी योद्वा घा इस कारण उस के वन की गिलाद थीर वाशान् मिला॥ २। सी यह माग दूसरे सनक्षी-इयों की लिये उन की कुलों की ग्रनुसार ठहरा अर्थात् अवीरजेर् हेलेक् असीरल् घेकेम् हेपेर् श्रीर शमीदा जो अपने अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के पुत्र मनक्षे के बंध में के पुरुष घे उन के अलग याला वंशों के लिये ठहरा ॥ इ । पर हेपेर की शिलाद का पुत्र माकीर् का पाता खीर मनक्ये का परपाता चा उस के पुत्र सलीफाद् के घेटे नहीं खेटियां ही दुई थ्रीर उन के नाम मह्ला नीया द्वीरला मिल्का श्रीर तिसी है। ४। सो वे एलाजार् याजक नून् के पुत्र यदीशू थे।र प्रधानीं के पास जाकर कहने लगीं यदे। या ने मूसाको स्त्राचा दिई घी कि घड इस की इसारे भाइयों के बीच भाग दे। से यहायू ने यद्देश्या की व्याचा के व्रमुसार उन्दे उन के चचाक्री के बीच मारा दिया॥ ५। से सनको की यर्दन पार गिलाद् देश श्रीर वाशान् की क्रोड दस भाग मिले ॥ ६ । क्योंकि मनश्येदयां के बीच मनश्येर्च स्त्रियों की भी भाग मिला ग्रीर दूतरे मनश्ये-इयों की गिलाद देश मिला ॥ । श्रीर मनश्री का सिवाना श्राभेर् से ले मिक्सतात् लें पहुंचा जा शकेम् के साम्दने है फिर वह दक्किवन ख्रोर वङ्कर रन्तप्रृष्ट् को निवासियों तक पहुंचा॥ दातप्यू इकी भूमि ता मनक्ष्ये की मिली पर तप्पृष्ट् नगर जो मनेश्रये के सिवाने पर वसा है से। एप्रैमियों का ठद्दरा॥ ९। फिर दर्दा से बह यिवाना कानाको नाले तक उत्तरके उस की दक्किलन खोर तक पहुंच गया ये नगर पदापि

ठहरे ग्रीर मनक्षे का सिवाना उस नाले की उत्तर श्रीर से जाकर समुद्र पर निकला ॥ १०। दिक्खिन थोर का देश ते। स्प्रैस की थै।र उत्तर श्रीर का मनक्षे की मिला थ्रीर उस का सिवाना समुद्र ठहरा थ्रीर वे उत्तर थ्रीर आशेर् से थ्रीर पूरव थ्रीर इस्साकार से लगे॥ १९। श्रीर मनश्ये की इस्सा-कार् थ्रीर ब्राधेर् ध्रपने ख्रपने नगरीं समेत वेत्यान् यिख्लाम खीर अपने नगरी समेत दे। ए के नियासी थै।र स्त्रपने नगरीं समेत एन्दोर् के निवासी श्रीर श्रपने नगरीं समेत तानाक् के निवासी श्रीर ष्यपने नगरीं समेत मिग्रहों के निवासी ये तीना कचे स्थानी पर वसे हैं। १२। पर मनश्योई उन नगरीं के निवासिया की। उन में से न निकाल सकी से। वे कनानी उस देश में वरियाई से वसे रहे॥ १३। तै। भी सब इसारली सामर्थी है। गये तस कनानियों से बेगारी ते। कराने लगे पर उन का पूरी रोति से निकाल न दिया॥

98 । युसुफ की सन्तान यदेाशू से कइने लगी इम तो ग्रिन्तो मे बहुत है क्योंकि श्रव लो यदे।वा इसे बाशोय देता बाया है फिर तू ने इमारे भाग के लिये चिट्ठी डालकर क्या एक दी ग्रश दिया है ॥ १५ । यहीश्र ने उन से कदा यदि तुम गिनती से बहुत हो थीर एप्रैस्का पहाडी देंग्र तुम्हारे लिये क्वे।टा हो तो परिज्ञिया ग्रीर रपाइयें। का देश की बन है उस में जाकर पेड़ी की काट डाले। । १६ । यूमुफ की सन्तान ने कदा वह प्रहाही देश हमारे लिये क्वांटा है क्या चेत्रणान् थ्रीर उस की नगरी में रहनेहारे क्या यिजेल की तराई में रहनेहारे जितने कनानी नीचे को देश में रहते हैं उन सभी के पास लोहे के रथ हैं॥ १७। फिर यहे। श्रुने क्या एप्रैमी क्या मनक्योई अर्थात् यूसुफ के सारे घराने से कड़ा द्वां तुम लेगा तो।

मनकों के नगरों के बीच में ये तीभी एप्रैम् के। आस पास का देश भी सुम्हारा है। जाण्या क्योंकि चाचे कनानी सामर्थी चें श्रीर उन के पास लोहे के रण भी हो ते।भी तुम उन्दे वहां ये निकाल सके।गे।

१८ फिर इसार्यालयों की सारी मन्डली ने श्रीला में रफट्टी द्वाकर घदां मिलापयाले तंयू की खड़ा किया क्यों कि देश चन के वर्ण में आ गया था॥ २ । श्रीर इसार**ि**यों में से सात गोत्री के लाग अपना अपना भाग विना पाये रह गये थे ॥ । से यहे भू ने इसामितयों से कदा जी देश तुम्दारे पितरीं के परमेश्यर यद्दीया ने तुम्हे दिया है उसे ग्रापने याधिकार में कर लेने में तुम क्वय लें ढिलाई करते रद्दोगे॥ ४। श्रय गीत्र पीके तीन मनुष्य ठद्दरा ला श्रीर में उन्हें इस लिये भेज़ाा कि वे चलकर देश में घूम फिरे थै।र स्रपने ष्यपने गात्र के भारा के म्याजन के खनुसार , उस का दाल लिख लिखकर मेरे पास लीट प्राणं॥ ५। श्रीर वे देश के सात भाग लिखें यहूदी ते। दक्कियन श्रीर ष्यपने भाग में श्रीर यूसुफ के घराने के लाग उत्तर खोर श्रपने भाग में रहे॥ ई। श्रीर लेबीयों का तुम्हारे बीच कोई भाग न देशा क्योंकि यदावा का दिया ष्ट्रया याजकपद घी उन का भाग दे श्रीर गाद ब्वेन् श्रीर मनश्ये के श्राधे गोत्र के लाग यर्दन की पूरव श्रोर यदीवा की दास सूमा का दिया हुआ श्रापना श्रापना भागा, पा चुक्रे दे॥ ७। श्रीर सुम देश के सात भाग लिखकर मेरे पास से आयो। श्रीर मै यहां तुम्हारे लिये श्रपने परमेश्वर यद्दीवा के साम्बने चिट्ठी डालुगा ॥ ८। मेा वे पुरुष सठकर चल दिये थीर जो उस देश का दाल लिखने की चले उन्हें यद्योश ने यह स्नाजा दिई कि जाकर देश में घ्रमा फिरों थार उस का दाल लिखकर मेरे पास लैंग्ट आस्रो श्रीर में यहां शीला में यहावा की साम्दने तुम्हारे लिये चिट्ठी डालूगा॥ ९। से वे गिन्तों में बहुत हो थीर तुम्हारा बड़ा सामर्थ्य भी पुष्प चल दिये थीर उस देश में घूमे थीर उस के हैं से तुम की केवल एक ही भाग न मिलेगा॥ नगरी के सात भाग कर उन का हाल पुस्तक में १८। पहाडी देश भी तुम्हारा हो जाएगा वह वन जिखकर शीला की कावनी में यहेगूश के पास स्राये॥ तो है पर उस के पेड काट डाला तब उस की १०। तब यहाशू ने शोला में यदीवा की साम्हने उन की

लिये चिद्धियां हालीं चीर यहीं यदेश ने च्यारितयां। चीर विन्यामीनियां की गोत्र की उन के कुली के की उन के भागी के चमुसार देश यांट दिया॥ । व्यतुसार ये नगर मिले वर्षात् यरीटी येथीग्रला

९९। श्रीर विन्यामीनियों के ग्रीय की विद्वी इन के कुली के बनुसार निकली थैार उन का भाग, पृष्टांदयें। खीर युमुक्तियों के बीच पडा॥ १२। मा उन का उत्तरी सिद्याना यर्दन मे प्यारंभ हुणा थै।र यरीहा की उत्तर घलंग में चडते हुए पोन्डिम खार पदाड़ी ष्टेश में द्वाकर घेताचेन् के लंगल में निकला ॥ १६ । वदां में यह हुज् की पहुंचा के। येतेन् भी कदावता रे थार लुइ की दॉक्यन पलंग से हारी हुए निचले द्येचोरान् की दिक्यन खार के प्रशास के पास दी धयोतद्वार् की उत्तर शया ॥ १८ । फिर पव्छिमी मियाना मुद्रके येथोरान् के माम्टने थीर उस की दक्कियन चीर के प्रदाद में दोते हुए किर्पत्याल् नाम ,यष्ट्रदियों के एक नगर पर निकला वे। किर्यत्यारीम् भी करावता है प्रक्रिम का मिवाना यही ठहरा ॥ १५ । फिर दिक्यन प्रलंग का मियाना पिट्टम में पारंभ कर जिपरयारीम् के चिरे से निकलकर नेप्रोष्ट्र के माते पर पहुंचा, १६। थीर डम पदाइ के मिरे पर उतरा का पिन्नाम् की पुत्र की सराई के मास्टने ग्रीर रपाईम् नाम तराई की उत्तर थ्रोड़ है यहां से यह हिन्नोस् की तरार्थ में ग्राचीत् यद्यम् की दिक्तियन व्यलग द्रीकर ग्नुरीर्गेल की उत्तरा ॥ १७ । घर्षा मे यद उत्तर ग्रीर मुङ्कर रन्गेमेग की निकन उस गखीसात की खार गया का बहुम्मीम् की चढाई की माम्टने हैं फिर घटां से घट स्थेन् के पुत्र घे। इन् फे पत्यर कें। उत्तर गया ॥ १८ । यहां से यह उत्तर थोर जाकर श्रराद्या के साम्टने के पदाह की खला में होते हुए यरावा की उत्तरा ॥ १९ । घटा में घट मियामा येथारला की उत्तर खलंग में जाकर खारे ताल की उत्तर खार के कील में यर्दन के मुटाने पर निकला दक्कियन का मियाना यही ठएरा॥ २०। श्रीर पूरव श्रोर का मियाना यर्दन ही उद्दरा। विन्यामीनियों का भाग चारी श्रीर के सिवानी मिटरा उन की कानी की श्रनुसार यही ठहरा ॥ २९ ।

चीर विन्यामीनियों के गोत्र को उन के कुले के व्यनुसार ये नगर मिले व्यर्थात् यरी है। व्यथाया एमेक्ससीस्, २३। व्यतरावा समारेस् व्यतेल्, २३। व्यव्योस् प्रारा व्योगा, २८। कपरम्मोनी क्योप्नी कीर गेवा ये व्यारह नगर कीर इन के गांव मिले ॥ २५। फिर गिवान् रामा वेरीत्, २६। मिस्टे कपीरा मीसा, २०। रेकेम् यिपैल् तरला, २८। सेला ग्लेष् यवूस् ले। यद्यलम् भी कदावता है गिवात् कीर कियंत् ये जीवह नगर कीर इन के गांव कर्ले कि। विन्यामीनियों का भाग उन के कुलों के बनुसार यही ठहरा ॥

१र्ट दुसरी चिट्ठी शिमीन के नाम पर प्रश्नीत शिमीनियों के कुली के धनुसार उन के गोत्र के नाम पर निकली थीर दन का भाग यष्ट्रवियों के भाग के बीच ठदरा ॥ २ । उन के मारा में ये नगर दें अर्थात् वेशेवा शेवा मालादा, ३ । इसर्ग्याज् याला ग्सेम्, ४ । रज्तीलद् यतूल् दीमी, ध । सिक्रम् येत्मकीयोत् चस्त्रीसा, ६ । चेतुलवाचात् श्रीर शास्टेन् ये तेरह नगरं श्रीर द्रन के शाय वर्षे मिले॥ १। फिर रेन् रिम्मीन म्तेर् खीर खाद्यान् पे चार नगर गावीं समेत. ८। ग्रीर घालत्येर् जा दक्तियन देश का रामा भी कदायता है उस लें इन नगरी की चारीं ग्रीर के यय गांव भी उन्हें नित । शिमोनियों के गोत्र का भाग उन के फुला के प्रनुसार यही ठदरा॥ ९। श्रिमोनियों का भाग सा यष्ट्रदियों के श्रश्र में से दिया गया क्योंकि यह दियों का भाग उन के लिये दावृत था इस कारण विभोनियों का भारा उन्हीं के भाग के योच उद्दरा॥

१०। तीसरी चिट्ठी स्वयूल्नियों के सुलों के स्रनु-धार उन के नाम पर निकारी सीर उन के भाग का सियाना सारीद् तक पर्तुचा॥ ११। स्थार उन का सियाना पांकिम स्थार मरला की चठकर दक्ष्येथेत् की पर्दुचा सार योक्नाम् के साम्दने के नाले ली पर्दुच गया॥ १२। फिर सारीद् से यह सूर्योदय की स्रोर मुद्दकर किस्रोत्ताचीर् के सियाने ली पहुंचा श्रीरं खहां से खहते वहते दावरत् में निकला सार यापी की श्रीर चढ़ा ॥ १३ । यहां से खह पूरव श्रीर श्रामें बढ़कर मधेपेर् श्रीर श्रत्कासीन् की मधा श्रीर स्मामें बढ़ सिवाना स्माकी स्तर श्रीर मुश्कर हम्नातान् पर पहुचा और यिम्रहेल् की तराई में निकला ॥ १६ । कतात् नहलाल् श्रिमेन् यिदला श्रीर वित्लेहेम ये बारह नगर स्त के मांवां समेत स्त्री भाग के इहरे ॥ १६ । ल्लूबूल्नियों का भाग सन के कुलों के श्रनुसार यही ठहरा श्रीर स्म में श्रामे श्रामे मोंवां समेत ये ही नगर हैं ॥

१७। चै। घो चिट्टी इस्साकारियों के कुलों के • अनुसार **सन के नाम पर** निकली ॥ १८ । श्रीर सन का विद्याना यिंजुेल् कसुह्णात् शूनेम्, १९ । इपारैम् शीखीन् खनाघरत्, २०। रट्यीत् किश्योन् रहेस्, २९। देमेत् रन्गन्नीम् रन्दद्वा ग्रीर वेत्यस्मेम् तक ग्रह्चा ॥ २२। फिर धह सियाना ताबीर् ग्रह्यूमा खेर खेत्ग्रेमेश् लीं पहुंचा थार उन का विद्याना यर्दन नदी पर निक्षला सा उन की सालइ नगर अपने अपने गांधा समेत मिले॥ २३। मुलें के प्रनुसार स्वस्ताकारियों के गीत्र का भाग नगरों श्रीर गांधी समेत यही ठहरा॥ े २८। पांचर्वी चिट्ठी खाशेरिया के प्रोात्र के कुली के अनुसार उन के नाम पर निकली ॥ २५ । उन के मिखाने में 'इस्कत् इसी वेतेन् स्रक्षाप, ३६ । थलम्मेल्लेक् थमाद् थीर मिश्राल् श्रे थीर वह पव्छिम थीर कर्में ल् ली थीर श्रीदार्लियात् ली पर्दुचा ॥ २० । गिंकर यह सूर्योदय की ग्रीर मुस्कर वेत्दागीन् को गया स्रोर जबूलून् के भाग लीं स्रोर यिप्रधेल् की तराई से उत्तर क्षोर दीकर शितेमेक् कीर नीयल् लो पहुंचा थ्रीर उत्तर थ्रीर जाकर कायूल पर निकला॥ ३८। श्रीर घह एव्रोन् रहेाय् धमीन् श्रीर काना से द्देशकर बढ़े सीदीन् की पहुचा ॥ २९। वर्दाः चे वर्दं सिवानाः मुड़कर रामा चे होते हुए सीर् नाम गढवाले नगर लेलिखला गया फिर सिवाना द्यांसा की स्रोर मुहकर स्रोर स्रक्तिस् के पास के देश में हाकर समुद्र पर निकला । ३०। समा थापेक थीर रहीय भी धन के भाग ने ठहरे सी बाईस नगर

ह्यारं खड़ां से खड़ते बड़ते दाबरत् में निकला हो। प्राप्त श्रपने श्रपने श्रपने श्रपने श्रोयो समेत उन का निले ॥ ३९ । अली के यापी की श्रीर चढ़ा ॥ १३ । वहां से घड़ पूरव श्रीर व्यापी की श्रीर चांगेरियों के गीत्र का भाग नगरी हो। वहां से घड़ पूरव श्रीर ग्रीयों समेत यही ठटरा ॥

३२। इटवी विट्ठी नप्रासीयों के कुसी के **प्रतुसार 'सन के नाम पर निकली ॥ ३३ । श्रीर उन** का सिवाना ऐलेपू से ग्रीर सानद्गीस् में के बांब वृक्ष से अदामीनेकेय भीर यहील से द्वाकर भीर लक्कुम् को जाकर यदेन पर निकला ॥ ३४। यहां से वर चिवाना पव्छिम खीर मुहकर ग्रज्नीतावीर् की गया थीर वर्षा से चुक्की क्षा गया थीर दक्किन थार जबूलन् के भाग नी श्रीर पिक्किम थीर श्राशेर् क भाग लीं श्रीर मूर्व्यादय की श्रीर यहूदा के भाग के पास की यर्दन नदी पर पहुंचा । इपे । स्रीर उन के गढवाले नगर ये हैं मर्थात् सिट्टीम् सेर्'इम्मत् रक्कृत् किन्नेरेत्, ३६। प्रदामा रामा छासेर्, ३०। केदेश रहेर्दे रन्टासर्, ३८। यिरान् मिगदलेल् देरिस् घेतनात् थीर घेत्यमेश् ये उन्नीस नगर गांधां समेत उन का निसे ॥ इर । मुलों के प्रनुवार नप्तालीयें। के ग्रोत्र का भाग नगरी सीर उन के गांधों समेत यही उदरा ॥

 % । जब देश का सिवानी के अनुसार बांटा जाना निपट गया तब इसारिसयों ने नून के पुत्र

<sup>(</sup>१) भूस में उन से।

यहेग्रा को भी भागने खील में रक्ष भाग दिया । ५० । यदोयाः के कहे के **भनुसार-उन्हो** ने उस की चस का माता हुआ नगर दिया यह सप्रैस के पहाड़ी देश में का तिसूरियद है और वह उसर नगर की यसाकर उस में रहने जा।

५९। जो जो भाग एलाजार् याजक- धौर नून् के पुत्र यहाश थीर दशागीलयों के गोत्रों के पराना के पितरी के मुख्य मुख्य पुरुषा ने शीला में मिलाप-वाले संयू के द्वार पर यहाँवा के साम्दने चिट्ठी डाल हालके बांट दिये सा ये ही है निदान उन्दें। ने देश बांटना निपटा दिया ॥

(यरवनगरी का उहराया जाना)

२० फिर यहावा ने यहाजू से कहा, २। इसार्शनिया से यह कह कि मै ने मूखा के द्वारा सुम से शरण नगरीं की को चर्चा किई घी उस के ब्रनुसार उन की ठप्टरा ला, ३ । जिस से जा काई भूल से विन-जाने किसी की मार डाले यह उन में से किसी में भाग आर से। वे नगर-यून के पलटा लेनेदारे से वचन को लिये सुम्हारे शरबस्थान ठक्दर ॥ ४। घट उन नगरें मे से किसी की भाग जाए बीर उस नगर के फाटक में खड़ा दे। कर उस के पुरनियों की श्रापना मुकट्टमा कह सुनाए थैरर ये उस की अपने नगर मे मपने पास टिका ले श्रीर उसे कोई स्थान दें जिसे में यह उन के-साथ रहे॥ ५। श्रीर यदि ग्रन का पलटा लेनेहारा उस का पीका करे ती वे यह जानकर कि उस ने अपने पहासी का विन जाने श्रीर पहिले उस से बिम बैर रक्ष्णे मारा उस ख़ुनी की उस के द्वाध में नर्दे ॥ ६ । ग्रीर अब ली बहर मण्डली के साम्दने न्याय के लिये खड़ा न-डी बीर जब लें उन दिनों का महायाजक न सर जाए तय सी यह उसी नगर में रहे-उस के पीक्ने-यह-खूनी प्रापने नगर की लैटकर जिस से यह भाग बाया है। प्रपने घर में किर रहने पार ॥ ७ । से। इन्हों ने नप्नाली के

पदाको देश में गालील के केदेश की थीर स्पेस के

देश में किर्प्यतयी की ची देवीन् भी कदावता है पवित्र ठहराया ॥ ८। श्रीर यरीहा के पास-के यर्दन की पूरव क्योर- उन्हों ने स्वेन् के गोत्र- के भाग से वेसेर् की जी जगल मे चैरिस मुमि-पर वसा है पैर गाद के गोत्र के भाग में गिलाद के रामीत की थीर मनक्ष्ये के गीत्र के भाग में बाबान् के गे। लान् को ठरुराया॥ १। सारे इसार्शलयों के लिये श्रीर उन के बीच रहनेहारे, परदेशियों के- लिये भी जा नगर इस मनसा से ठदराये गये कि जो कोई किसी प्राक्षी की भूल से नार हाले से उन मे-से किसी मे भाग जार-श्रीर जब ली न्याय के लिये मण्डली के साम्दने खडान हा तब ली खन का पलटा लेने-द्वारा उसे मार डालने-न-पार सा ये ही हैं॥

(सेवीया की वसने के नगरी का दिया जाना)

२१ त व लेखीयों के पितरों के घराना के मुख्य मुख्य पुरुष एलाजार याजक भीर नून् के पुत्र यहाशू भीर इसारली गीत्री के पितरों के पराने के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास क्राकर, २। कमान् देश के शीला नगर में कइने लगे यदे। या ने मूसा से दमे वसने के लिये नगर क्रीर हमारे पशुक्रों के लिये उन्दीं नगरा की घरा-दया भी देने की आज्ञा दिलाई घी॥ इना से इसारसियों ने यहीवा के कदे के प्रनुसार प्रापने ब्रापने-भाग-में से लेबीया की खराइया समेत ये नगर-दिये ॥

8। कदातियों के कुलों के- नाम पर चिट्ठी निकलो से लेखीयों में से हादन यालक के वंश को यष्ट्रदा शिमोन् श्रीर बिन्यामीन् के गोत्री के भागा में से तरह-मगर मिले ॥

🔻 ५ । भीर वाकी कहातियों का रहेम-के-ग्रीय को सुलें। श्रीर दान् को ग्रीष्ट्र श्रीर मनक्ष्ये को स्त्राध गीत्र, के मागा में से चिट्टी डाल- डालकर दस, नगर-दिये गये ॥

६। धीर ग्रेशनियों की इस्लाकार्-के ग्रीष्ट्र के कुली श्रीर श्राधेर् श्रीर नमाली के नी श्री के भागा पदाड़ी देश से-शक्तेम् की श्रीर यहूदा के पडाड़ी ∫से से श्रीर सनक्ष्ये के उस ग्राधे शीत्र के भाग से से नंगर दिये गये॥ ं । श्रीर कुली के अनुसार मरारीया की बंबेन् गाद् और खळूलून् के गोंकी के भाग में से खारह नंगरं दिये गये॥

द। जी थाचा यहावा ने मूसा से दिलाई घी उस को अनुसार इसार्गलिया ने लेवीया की चरा-इयो समेत ये नगर चिट्ठो डाल डालकर दिये॥ ९। उन्हों ने यहूदियों ख्रीर शिमानियों के गोत्री के भागा मे से ये नगर जिन के नाम लिखे हैं दिये ॥ १० । ये नगर लेबीय कहाती कुलों में से हास्त् के बंध को लिये थे क्योंकि पहिली चिट्टी उन्हीं की नाम पर निकली थी॥ १९। श्रार्थात् उन्दों ने उन की यहूदा के पहाड़ी देश मे चारी श्रीर की चराइयों समेत किर्यतर्का नगर दे दिया जी स्नाक के पिता यदा के नान पर कहताया ख्रीर हिल्रोन भी कहा-वता है, १२। घर उस नगर के खेत और उस के गांव उन्हों ने यपुने के पुत्र कालेव की । उस की निज भूमि करके दे दिये॥ १३। से उन्हीं ने हादन् याजक के वंश की घराइयों समेत ख़नी के श्ररण के नगर चेन्नोन् खीर अपनी अपनी चराइयों समेत लिला, १८। यत्तीर् राष्ट्रतमा, १५। द्वालान् दक्षीर्, १६। ऐन् युत्ता थीर घेत्श्रेमेश् दिये का उन दोनी ग्रीको के भागा में से नव नगर दिये गये ॥ १७ । स्रीर विज्यामीन् के ग्रोत्र के भाग में से खपनी छापनी चराइया समेत ये चार नगर दिये गये खर्चात् गिछान् गोबा ॥ १६ । श्रानातीत् खीर घ्रस्तीन् ॥ १९ । सी द्याबन्वशी याजकीं की तेरह नगर खीर उन की चराइयां मिलीं॥

२०। फिर बाकी कहाती लेबीयों के कुला के माग के नगर चिंट्ठी डाल डालकर स्प्रैस कें। गोत्र के भाग में से दिये गये ॥ २९ । प्रार्थात् उन की चराइयों समेन स्प्रेम के पहाड़ी देश में ख़नी के णरण लेने का शकीस् नगर दिया गया फिर श्रयनी श्रमनी चराइयाँ समेत गोबेर, रेर्ना किव्सेस् श्रीर विधारीत् ये चार नगर दिये गये ॥ २३ । धीर विधोरीत् ये चार नगरें दिये गये ॥ २६ । थैंगर ' 89 1 देश एतियों की निक्र 'भूमि के बीच दान् कि गोत्र के नाम में से खपनी अपनी चरादयों चेत्रीयों के सर्व नगर अपनी अपनी चरादयों समेत

मी जो बार्गान् में पार चिट्ठी हाल डालकर तेरह समेत श्लूतके गिट्यते म्, २४ । प्रियोशेन सेर नगर दिये गये॥ ' कार कि कार कार दिये गये ॥ स्था । सीर मनश्री के साधि शीत्र के नाग में से प्रापनी सामनी चराइयों समेत तानाक् थीर गविस्मेर्न् ये दी नगर दिये गये ॥ २६ । सा व्याकी कहातियों के कुलां की सब नगर चराइयों समेत दस ठहरे॥ 🝈

२०। फिर सेबीयों के कुलों में के ग्रेगीनियों के मनभ्ये के आधे ग्रीत्र के भाग में से अपनी सपनी चराइयों समित ख़नी के घरण का नगर बाशान् की गोलान् खीर विश्तरा ये दी नगर दिवे गये॥ २६। धीर इस्लाकार् के गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चरास्या समेत किश्यान् दाखरत्, २९ । यर्मूत् स्रोर श्नुगर्नोस् ये चार नगर विवे गवे ॥ Bo । स्नीर स्नाग्नेर् के गात्र के भाग में से प्रापनी प्रापनी चराइयों समेत मिशाल् प्रव्दोम्, ५९। देल्फात् श्रीर रहीय ये चार नगर दिये गये ॥ इर । और नप्ताली के ग्रीत्र के भाग से से खंपनी प्रापनी चराइया समेत खनी के भारण का नगर गालील का केदेण भिर प्रमीत्-देार् कीर कर्तान् ये तीन नगर दिये गवे॥ ३३। गोर्थी नियों के कुला के अनुसार उन के सब' नगर श्रपनी अपनी चराइयों समेत तरह उहरे ॥

इ8 । फिर बाकी खेबीयों ग्रार्थात् मरारीयों के मुलें की जयून् के गीत्र के भाग में से सपनी ब्यूपनी चराइयों समेत याक्रांस् कर्ता, ३५। टिसा कीर नष्टलाल् ये चार नगर दिये गये॥ ३६ । श्रीर क्ष्रेन् को ग्रीत्र के माग से से आपनी आपनी अराइयो समेर्त विषेर् यष्टमा ॥ ३० । कदिमात् भीर मेपात् ये घोर नगर दियेगये ॥ इद । ग्रीर गाद की ग्रीत्र के नाग से से अपनी अपनी चारद्वयें समेत ख़नी की धरंग का नगर गिलाद से का रामात् किर मष्टनैस, इर । इश्योन् थैंार याचेर् के सिंख मिलाकर घार नगर है दिये गये ॥ 80 । लेक्वीयों के व्याकी खुली श्रर्थात् मरारीयां के किलों के श्रमुखार उन के सव नगर ये ही 'ठहरे सा उन का बार्य नगर विद्वी डाल डालकर विषे गर्पे॥

भाइतालीस ठदरे । ४२ । ये स्था नेगर भाषनी आपनी । १ । मनक्को के भाधे ग्रीतियों की मूसा ने खाशान् सारीं कार की सराइयों के साथ ठदरे देन सब में भाग दिया था पर दूसरे आधे गित्र की यदी कू नगरों की यही दशा थी ॥ ने सन के भाइयों के बीच यर्दन की पिक्कम कोर

४३। यो यहाया ने इवार लियों की यह सारा देश दिया लिसे उस ने उन के पितरा की किरिया खाकर देने कहा था श्रीर ये उस के श्रीधकारी होकर उस में यस गये॥ ४३। श्रीर यहाया ने उन सय दातों के श्रनुसार जी उस ने उन के पितरीं से किरिया खाकर कही थी उन्हें चारीं श्रीर से विश्राम दिया श्रीर उन के श्रुश्यों में से कीर्स भी उन के साम्हने खड़ा न रहा यहाया ने उन सभी की उन के यश में कर दिया॥ ४५। जितनी भलाई की यातें यहाया ने इसारल् के घराने से कही थीं उन में से काई थात न कूटी सब की सब पूरी हुई॥

२२. उस समय यहाशू ने ख्वेनियों गादियों श्वार मनभूषे के खाधे गोनियों को युलवाकर काग, र। सी ली माना यहीवा की दास मूसा ने तुन्दं दिई घीं से सब तुम ने मानी है ग्रीर हो हो पाचा में ने तुम्हें दिई है उन सभी की भी तुम ने माना है॥ ३। श्रांत के दिन ली यह ती यहुत समय बीता है इस में तुम ने ख्रपने भाइये। की कमी नहीं त्यागा श्रापने परमेश्वर पहाया की याचा तुम ने चैकि ही से मानी है। १। स्त्रीर स्रव सुम्हारे परमेश्वर यहावा ने सुम्हारे भाइयों की अपने यत्तन के प्रानुसार विद्यान दिया है से। प्रय सुम साठके भाषने भाषने होरी का भार अपनी निज सूर्मि में जिसे यदीया के दास मूसा ने यर्दन पार शुम्हे दिया चले आयो ॥ भे पतमा दी कि पस में पूरी चै।करी करना कि ले। याचा बीर व्यवस्था परीवा फो दास मूसा ने तुम को दि<del>र्थ</del> उस को मानकर धापने परमेश्वर पद्दावा से प्रेम रक्खी उस की सारे मार्गी पर चला उस की जासाएं माना उस की भाक्ति में लवलीन रहा श्रीर अपने सारे मन श्रीर सारे जीव से उस की सेवा करें। ॥ ई। तव यदीश्र ने उन्हें ग्राणीर्थाद देकर बिटा किया ग्रीर वे लयने भागने देरे की। चले ॥

१ । सनक्ये के आधे गोत्रियों की सूचा ने खाशान् में भाग दिया था पर दूसरे खाधे गेत्र की यदेशकू ने उन के भादयों के बीच यदन की पिक्स सोर भाग दिया। उन की जब यदेशकू ने बिदा किया कि ग्रपने अपने डेरे की जारं तब इन्हें आशीर्वाद देकर कहा, द। बहुत से पशु धीर चांदी सेना पीतल लोहा धीर बहुत से बस्त्र धीर बहुत धन संपत्ति लिये हुए अपने अपने डेरे की लीट आश्रो श्रीर श्रापने श्रुगुश्रों के यहां की लूट अपने भाद्रयों के सग बाट लेना ॥

(। तय स्वेनी गादी श्रीर मनश्ये के श्राधे गोत्री इसारिलयों के पास से प्रार्थात कनान देश के श्रीला नगर से श्रपनी शिलाद् नाम निज भूमि में क्षा मूसा से दिलाई हुई प्रदेश्या की आजी की अनुसार उन की निज भूमि हा गई घी जाने की मनसा से लैं।ट गये ॥ १० । श्रीर जब स्वेनी गादी चीर मनको के बाधे गोत्री यर्दन की उस तराई में पहुंचे जो कानान् देश में है तब उन्हों ने बहा देखने के पारम एक वही वेदी बनाई॥ १९। तब इस का समाचार इसारलियों के सुनने मे शाया कि इबे-नियों गादियों श्रीर सनक्ष्ये के ग्राधे ग्रीत्रियों ने कनान् देश की साम्दने यर्दन की तराई में अर्थात् उस की चस पार की इसार्शलयों का है एक घेदी खनाई है॥ १२। जब इसारलियों ने यह सुना तब इसा-मिलयों की सारी सब्दली उन से लंडने के लिये चढ़ाई करने की घीला में स्कट्टी हुई ॥

'१६। तथ इसार लियों में इसे नियों गादियों सीर मनग्रों के 'आधे गोतियों के 'पास गिलाद देश में रलाजार याजक के पुत्र पोनदास की, १८। श्रीर उस के संग दस प्रधानों को अर्थात इसारल के रक रक गोत्र में से पितरा के घरानों के रक रक प्रधान को भेजा श्रीर वे दसारल के दसारों में अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुप थे॥ १५। सो ये गिलाद देश में इसेनियों गादियों श्रीर मनश्रो के आधे गोतियों के पास जाकर कहने लगे, १६। यहाया की सारी मगडली यें कहती है कि यह क्या विश्वासम्रात है को तुम ने ईसारल के दग्ड श्रकेल उसी को न मिला॥

परमेश्यर यद्याचा का किया है। श्राज जी तुम ने एक वाटकर तुम्दारी सन्तान हमारी सन्तान में से यहाया वेदी वना लिई है इस में तुम ने उस के पाई चलना का भय हु हा दें ॥ २६। से एम ने कदा आयो एक वेदी हो। का भय हु हा दें ॥ २६। से एम ने कदा आयो एक वेदी हो। का चया के विवह वलवा किया है।। १९। वना ले वद पेमियलि वा मेलवाल के लिये नहीं, २०। देखी। पोर् के विषय का अध्यम्भ यद्यपि यहावा की पर इस लिये कि प्रमारे तुम्दारे भीर एमारे पोई दमारे मगडली की भारी दगड मिला तै।भी ग्राज के दिन तुम्बारे यश के यीच सांती का काम दे इस लिये से एम उस प्रधान से शुद्ध नहीं हुए क्या यह कि एम ऐसियांस मेलयांस ग्रीर यिलदान चढ़ाकर तुम्हारे सेखे ऐसा थोडा है, १८। कि प्रांत तुम यहाया के मन्मुग्र उस की उपामना करें धीर प्रांग यहाया के पीके चलना केंद्र देते हो। प्रांत तुम के समय तुम्हारों सन्तान एमारो सन्तान से न क्रू प्रेन यहोवा से फिर जाते ग्रीर कल वह इसाएल को पाए कि यहोवा में तुम्हारा कीर्म भाग नदी॥ सारी मण्डली से क्रोफित होता॥ १९। पर यदि २८। से इस ने कहा जब वे लेता आगे के समय तुम्हारी, निज भूमि अशुद्ध हो तो पार आकर यहाया में हम में या हमारे यंश में यो फहने लगे तय हम को निज भूमि में जहां यहाया का नियास रहता उन में कहेंगे कि यहाया की येही के नमूने पर यनी है हम लेगों के बोच अपनो अपनी निज्ञ भूमि कर हुई इस यहां की देखा इसे हमारे पुक्रयाओं ने होम-से पर इमारे परमेश्वर यहावा की घेदी की हो। बासि या मेलवास के सिये नहीं बनाया पर पर श्रीर कोई वेदी वनाकर न ते। यदीवा से फिर लाग्री लिये वनाया था कि इमारे तुम्दारे वीच साक्षी स्रीर न चम से ॥ २०। देखी जब जेरही स्राकान् ने का काम दे ॥ २९ । यह दम से दूर रहे कि यहावा से सर्पं किई हुई वस्तु के विषय विश्वासघात किया किरके स्राज उस के पीक्षे चलना क्रोर्ड स्रीर स्रपने पर-तब क्या यहेका का इसारल् की सारी मण्डली पर मेश्वर यदीवा को उस वेदी का होड का उस के क्रोध न भडका थै।र उस पुरुष के अधर्म का प्राया- नियास के सान्दने है है। सर्वाल अनुश्रलि या मेल-

ड स्रकेल उसी को न मिला॥ यिल के लिये दूसरी येदी यनाए॥ २९। तब ख्वेनियों ग्रादियों श्रीर मनश्ये के इ०। स्वेनियों ग्रादियों श्रीर मनश्रे के स्राधे धाधे गोत्रियों ने इचारल् के इचारों के मुख्य पुष्पों गोत्रिया की इन दातों की मुनकर पीनदास् याजक की यह उत्तर दिया कि, २२। यहाद्या जो केण्टर कीर उस के मगी मगडली क प्रधान की इसारल् वरन परमेश्वर है से ई ईश्वर परमेश्वर यहीवा इस की हजारों के मुख्य पुरुष थे से प्रसन हुए ॥ इ९ । का जानता है खीर इस्राएल भी इसे जान से कि खीर एसाजार याजक के पुत्र पीनहास ने स्टीनियी यदि यहोवा से फिरके वा उस का विक्वासचात गादिया ग्रीर मनक्केदयों से कहा सुम ने का यहावा करके इस ने यह काम किया है। तो आज इस न का ऐसा विक्रवासघात नहीं, किया इस से इस की वर्च ॥ २३। यदि इम ने वेदी की। इस लिये बनाया आज निश्चय हुआ है कि यहाबा हमारे बीच है है। कि यदाबा के पीके चलना के हैं वा इस लिये कि हो। सुम लेगों ने इसार लिये की परीवा के हाथ चस पर देशमविल प्रमुवलि वा मेलविल चकारं ते। से वचाया है ॥ इर । तब रलाबार् याजक का पूत्र यदोवा बाप इस का लेखा ले ॥ २४ । हम ने इसी पीनदास् प्रधानी समेत स्वेतियों ग्रीर गादियों के चिन्ता बीर मनसा से यह किया है कि वया जाने पास से गिलाद से कनान् देश में इसाएलियों के बागे की तुम्हारी सन्तान हमारी सन्तान से कहने पास लैंडि गया थीर यह वृतान्त की कह सुनाया। स्त्री कि सुर की इसाएल् के परमेश्वर यहावा से ३३। तब इसाएली प्रसन्न हुए क्षीर परमेश्वर की धन्य क्या काम, २५। धे क्वीनियो है गादिया यहावा कहा कीर क्वीनियो की सक्त भीर में की हमारे तुम्हारे बीच में गर्दन का सिधाना कर उन के रहने का देश उजाइने के लिये चठाई करने विण चैक्किं यहावा में तुम्बारा कोई भाग नहीं रेसा की चर्चा फिर न किई ॥ इष्ठ। ग्रीर बग्रीनेयां सार

गादियों ने यह कहकर कि यह बेटी हमारे क्षेत्र उनके जीच इस जात की साक्षी ठहरी है कि यहाजा ही परमेश्वर है उस वेदी का नाम एट्रेक्स्वा ॥

(बहार के पदन उपदेश)

23. इस के यहत दिन पीक्टे जब यहाया ने दसामलियां की उन की चारी कोर के शत्रुकों से विश्वास दिया बीर यटेाश क्रूंका बीर यहत दिनो हुसाचा, २। तय यद्याणू सर्व इस्त्रार-सियों की क्याँगत् पूर्णनयों मुख्य पुरुषी न्याइया स्रीर सरटारीं की युलवाकर करूने लगा में तो बूटा ग्रीर बहुत दिनी हो गया हूं ॥ ३। श्रीर तुम ने देखा है कि तुम्हारे परमेश्वर पहावा ने तुम्हारे निमित्त इन सय जातियों से क्या क्या किया है क्योंकि ती तुम्टारी खार लडता बाया है सा तुम्हारा परमेश्वर यद्देश्या है ॥ ८ । टेर्स्ना में ने इन बची हुई स्नातियों को चिट्ठी डाल डालकर तुम्हार गोन्नी का माग कर दिया है और यहन से लेकर मुर्व्यान्त की स्रोत के यह समुद्र ली रष्टनेष्टारी उन सब नातियी की भी रेसा ची किया दै लिन के। मैं ने काट डाला है ॥ ५। क्षीर तुम्हारा परमेश्वर यहीवा उन की तुम्हारे साम्बने से धिकियाकर उन के देंग से निकाल देशा चीर तुम ग्रपने परमेण्वर यद्दीयाको यचन के श्रनुसार उन के देश के श्रीघकारी हा जाश्रोगे॥ ६ । से। यद्दत दियाय यान्धकर हो। क्षुक मूसा की व्ययस्थाकों पुम्तक में लिखाई उमें के करने मे चीकसी करना उस में न ती टप्टिने मुहना श्रीर न वारं ॥ ०। ये जो जातियां सम्दारे वींच रद गई हैं इन के योचन जाना इन के देवताया के नामां की चर्चा सक्ष न करनान उन की किरिया खिलानान उन की चयाचना न उन क्री दग्रहवत् करना॥ ८। परन्तु कैसे ग्राजको दिन ली तुम ग्रपने परमेश्वर यदेग्या की भाक्ति में सवलीन रहते है। वैसे ही रहा करना ॥ ( । यद्दीया ने तुम्हारे साम्हेने से बही बही मीर यसवना जातियां निकाली है श्रीर तुम्हारे साम्दने प्राज के दिन लों कोई ठटर नही सका॥ ९०। तुम में से एक मनुर्व्या हतार मनुष्यों की भगाग्या

(१) बबीत माधी।

क्यों कि तुम्हारा परमेश्वर यद्दीया अपने वचन के षानुसार तुम्दारी स्रोर से लडता है ॥ ११। से थ्यपने परमेश्वर ग्रहाया में प्रेम रखने की पूरी चै।कसी करना॥ १२। क्योंकि यदि तुम किसी रीति यद्दावा से फिरकर इस जातियों के वाकी लेगों से मिलने लगा जी तुम्हारे बीच बचे हुए रहते है थीर इन से व्याह जादी करके इन के साध समधियाना करी, १३। ती निश्चय जाने। कि ग्रागी की सुम्दारा परमेक्टर यहावा इन जातियीं की तुम्हारे साम्दने से न निकालेगा स्त्रीर ये तुम्हारे लिये जाल खीर फंदे थीर तुम्हारे पांजरीं के लिये कोडे थीर सुन्दारी भांखों में कांटे ठट्टरेंगी थीर यन्तर्मं तुमंदस यच्छी भूमि पर से स्ना तुम्दारे परमेण्टार यद्दीवा ने तुम्हें दिई है नाम्र हा जाखोगी॥ 98 । सुनो में तो खब सब संसारियों की गांति पर जानेदारा दूं श्रीर तुम सब स्वपने खपने दृदय श्रीर मन में जानते हा कि जितनी भलाई की वातें इमारे परमेश्वर यद्दीया ने इमारे विषय कहीं उन में से एक भी विना पूरी हुए नहीं रही वे सब की स्य तुम पर घट गर्दे हैं उन में से एक भी किना पूरी हुए नहीं रही ॥ १५ । से जैसे तुम्हारे परमेश्रवर यद्योधा की कद्दी दुई सब भलाई की बात तुम पर घटी है वैसे ही गरावा विपत्ति की सब बाते भी तुम पर घटाते घटाते तुम की इस श्रच्छी भूमि पर से जिसे तुम्हारे परमेख्वर यदे। या ने तुम्हें दिया है चत्यानाश्र<sup>े</sup>कर ढालेगा ॥ १६ । अब तुम उस वाचा क्षा जिसे तुम्हारे परमेश्कर यद्यावा ने तुम का आजा देकर भपने साथ धन्धाया है उद्घेषन करके पराये देयताखों की उपासना थैार उन की दग्रहवत् करने लगो तब यद्दीवा का कीप तुम पर भडकेगा थीर तुम इस श्रच्छे देश में से जिसे उस ने तुम की दिया है वेग नाथ हा सायोगे।

र्ष किए यद्दोणू ने इस्राएल् के सब गोत्रियों की शकेस में एकट्ठा किया थ्रीर इस्राएल् के पुर्रानयों सुख्य पुरुषा न्यायियों

<sup>(</sup>१) मूल में सारी पृथियी।

द्वाचिर दुए॥ २। तब यदेाशू ने उन सब सेाजी से कहा इस्तरल् का परमेक्टर यहीचा ये। कहता है कि प्राचीन काल में इब्रावीम थे।र नाहार् का चिता तेरद् आदि तुम्हारे पुरखा परात् महानद फे चस पार रहते हुए दूसरे देवताखी की उपासना करते थे ॥ ३ । श्रीर में ने तुम्हारे मूलपुरुष इत्राष्टीम की। महानद की उस पार से ले खाकर कनान देश के सब स्थानी से फिराया थीर उस का यंश यहाया ग्रीर उसे इस्टाक् की दिया॥ 8। फिर में ने इसहाक् की याक्ष्य ग्रीर एसाव् की दिया ग्रीर एसाव की मैं ने सेईर् नाम पदाड़ी देश दिया कि बह उस का अधिकारी है। पर याकुब बेटी पाती समेत मिस् की गया। ५। फिर में ने मूसा श्रीर शायन की भेजकर उन सब कामों के द्वारा की मैं ने मिस्र के बीच किये उस देश की मारा थै।र पीहे तुम को निकाल लाया॥ ६। श्रीर मे तुम्हारे पुरखाओं की मिख में से निकाल लाया थीर तुम समुद्र की पास पहुंचे श्रीर मिसियों ने रथ श्रीर सवारी का सा ने नान समुद्र नी तुम्दारा पीका किया। 9। खैर जब तुम ने यद्यावा की दोहाई दिई तव उस ने तुम लेगों थार मिसियों के बीच अधियारा कर दिया थार उन पर समुद्र की बदाकर उन की हुवा दिया थीर जा कुछ मै ने मिस मे किया उसे तुम लेगों। ने अपनी यांका से देखा फिर तुम चदुत दिन जंगल में रहे॥ ८। पीछे में तुम की उन एमेरियों के देश में ले श्राया की यर्दन के उस पार वसे थे भार वे तुम से लड़े ग्रीर में ने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया से। तुम उन के देश के श्राधिकारी हा गये ग्रीर में ने उन की सुम्हारे साम्दने से सत्यानाश कर डाला॥ १। फिर माश्राय् के राजा विष्णेर्का पुत्र बालाक् उठकर इवारल् से लड़ा चीर तुम्हें बाप देने के लिये बार् के पुत्र विलाम् की बुलवा भेजा ॥ १०। पर मे ने विलास की सुनने से नाइ किया वह सुम का आशीय ही आशीय देता गया थे। में ने तुम की उस के द्वाय से व्यवाया॥

कीर सरदारीं की बुलवाया थीर वे परमेश्वर के साम्हने और जब धरी दा के लेता और समेरी परिकारी कनानी दिसी निर्माणी दिक्वी थीर यूयूसी सुम से लंडे तब में ने उन्दें तुम्हारे वश कर दिया ॥ १२। थ्रीर में ने तुम्हारे स्नाजी टर्री की भेडा श्रीर उन्टों ने एमोरिया को दोनी राजाग्री की तुम्हारे साम्हने से भगा दिया देखा यह तुम्हारी सलवार वा धनुष का काम नहीं दुवा॥ १३। फिर में ने तुम्बें ऐसा देश दिया जिस में तूने परिश्रम न किया था ग्रीर ऐसे नगर भी दिये हैं जिन्दे सुम ने न वसाया था थार तुम उन में यसे हा थार जिन दाख धार जलपाई की बारियों के फल तुम खाते दे। उन्दे तुम ने न स्त्रााया घा॥ १८। से यद्य यद्दीया का भय मानकर उस की सेवा खराई थीर सन्नाई से करा थ्रीर जिन देवताथ्री की सेवा तुम्हारे पुरसा महानद के उस पार थीर मिस्र में करते थे उन्हें दर करके पदाया की सेवा करा ॥ १५ । थीर परि ू यद्दायाकी सेवा करनी सुम्दें-युरी स्त्रो साम्राज चुन ला कि किस की सेवा करात्री चाड उन देवतायी की जिन की विवा तुम्दारे पुरखा मदानद के उस पार करते थे चाद्दे एमे।रियों के देवतायों की नेया करा जिन के देश में तुम रहते हा पर मैं ता घराने समेत यदाया ही की सेवा कस्ता ॥ १६। तय लागों ने उत्तर दिया यदीवा की त्यागकर दूसरे देवताश्री की चेवा करनी यह इस से दूर रहे॥ १०। क्योंकि हमारा परमेश्वर यद्दीचा घद्दी हैं जो दम की थीर दमारे पुर-खाओं की दासत्य के घर अर्थात् मिस देश से निकाल ले साया थार इमारे देखते बहे बहे सार्वर्णकर्मा किये थ्रीर जिस मार्ग पर थ्रीर जितनी जातियों के बीच दम चले ग्राते थे उन में दमारी रक्ता किई, १८। थीर हमारे साम्दने से इस देश में रहनेहारी ग्मारी यादि सर्व जातियों की निकाल दिया है से। इस भी यद्देश्या की सेवा करेंगे क्योंकि दमारा परमेश्यर यदी है ॥ १९ । यदीश ने लोगों से कहा सुमुसे यदेवा की सेवा नहीं दे। सकती क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है वह खलन रखनेदारा ईश्वर है वह तुम्हारे गया थी में ने तुम की उस के हाथ से बचाया॥ ग्रापराध थीर पाप कमा न करेगा॥ २०। यदि तुम १९। तब तुमं यदेन पार डीकर यरीडी के पास आये यदेखा की स्थागकर बिराने देखताओं की सेवा करने

117 × 101

सगा ता यद्यीय वह तुम्हारा भला करता श्राया है ताभी पीड़े तुन्दारी टानि करेगा श्रीर तुम्हारा यन्त भी कर डालेगा ॥ २९। लेगों ने यदाण से कदा नहीं एम यद्यावा ही की सेवा करते ॥ ३३ । यद्याग ने लोगों से कदा तुम खाप ती खपने सादी दे। कि तुम ने बदाया की सेवा करनी ग्रंगीकार कर लिई है। उन्दों ने कटा तां हम साली है।। २३। योगा ने कहा छापने यीच के विराने देवताश्री की टूर करके यापना यापना मन इयाग्ल् के परमेज्यर पहाया को श्रीर लगायो ॥ २४। लोगों ने यहाश से कटा एम तो पापने परमेश्वर यहावा ही की सेवा करों। थै।र उसी की यात मानेंगे॥ ३५। तय यदेाशू ने उसी दिन उन लोगों से याचा यन्धाई थैं।र शकेस मं उन के लिये विधि श्रीर नियम उपराया ॥

**२६ । यह सारा युतान्त यहाजू ने परमेश्यर की** व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया थ्रीर एक वहा पत्यर चुनकर यहां उस यांचयुत्र के तले यहा किया जो पदाया के पवित्रस्थान में था॥ २०। तय यदेश ने सब लेगों से कदा मना यह पत्थर इस सोगों का मान्नी रदेगा क्योंकि जितने यचन यदेग्या दिई गई जो उस के पुत्र पीनदास् के नाम पर ने क्षम में करें हैं उन्दें इस ने सुना है में। यह तुम्हारा जिवत्पीनहाम् करलाती है और उस की दिई साची रहेगा न हो कि तुम ग्रयने परमेश्यर के। गई घो ॥

मुकर जाकी ॥ २८ । तव यहीज़ ने लोगी की व्यपने व्यपने निज भाग पर जाने के लिये विदा किया ॥ (यहे। यू पीर एलाजार का नरना)

 इस वाहीं के पीछे यद्यावा का दास नून् का पुत्र यदीश एक की दस घरस का दीकर मर गया॥ ६०। ग्रीर उस की तिसुत्सेरह में की रप्रैस् के पदासी देश में गाश नाम पदास की उत्तर खलंग पर है उसी के भाग में मिट्टी दिई गई॥ ३९। स्रीर यदीज़ के जीवन भर श्रीर जा पुरनिय यद्दीज़ के मरने के पीके जीते रहे थीर जानते थे कि यहावा ने इसाएल् को लिये कैसे कैसे काम किये चे उन के भी जीवन भर प्रसाग्ली यदे।वा की सेवा करते रहे॥ ३२। फिर यूसुफ की चड्डियां जिन्दे इसारली मिस से ले श्राये घे सा श्रकेस्की सूमि के उस भाग में गाही गई जिसे याकूष ने शक्स के पिता इमीर् से ग्या सा कसीता में मील लिया था सा बह यसुफ की सन्तान का निज भाग हो गया॥ ३३। फिर धादन का पुत्र रलाबार भी मर गया श्रीर उस की रप्रैम् के पहाड़ी देश में की उस पहाड़ी पर मिट्टी

## न्यायियों का वृत्तान्त।

(क्रमानिया ने से किसी किसी का नाग ऐाना धीर किशी किशी का रह लागा)

१ महीशा के मरने के पीक्षे इसारतियों ने यहाया से पूका कि कनानियों के विषद्ध लडने की दमारी श्रीर से पदिले कीन चढाई करेगा ॥ २ । यदेग्या ने उत्तर दिया यदूदा घठाई

दिया प्रै॥ इ। से यष्ट्रदाने भाषने भार्श्व शिमोन् से कहा मेरे चंग मेरे भाग मे आ कि हम कनानियों से लहें थीर मैं भी तेरे भाग से जाजगा से जिसेन चस को संग चला ॥ ४। श्रीर यहूदा ने चकाई किई श्रीर यदाया ने कनानियां श्रीर परिज्जियां की एस के दाय में कर दिया से। उन्हां ने बेजेक् में उन न त दस एकार पुरुष मार हाले ॥ ५। श्रीर वेकेक् मे करेगा मुने। में ने इस देश को उस के दाघ में दे | प्रदोनी विवेक् की पाकर वे उस से लड़े खीर कर्ना तेथी

श्रीर परिक्तियों की मार हाला ।। ६ । पर खदोनी-चेकेक् भागा तब उन्हों ने उस का पीका करके उसे पकड़ लिया थार उस के दाय पांच के थंगूठे काठ हाले ॥ ७ । तब खदोनी चेकेक् ने कद्दा दाय पांच के यंगूठे काठे हुए उत्तर राजा मेरी मेज के नीचे हुकरे बीनते थे जैसा में ने किया था चैसा दी चदला परमेश्वर ने मुसे दिया है। तब वे उसे यहणलेम् की ले गये थार वदां वद मर गया ॥

द। थ्रीर यष्ट्रियों ने यस्थलेम् से लहकर उसे ले लिया श्रीर-तलबार से इस के निवासिया की मार **डाला थ्रीर नगर की फ़ुक दिया॥ ९। थ्रीर पी** हे यहदी पहाडी, देश और दक्षिकन देश और नीचे के देश में रहनेवाले कनानिया से लडने की गये॥ ९०। श्रीर यष्ट्रदा ने उन क्षनानियों पर चढाई किई ची देवीन् में रहते थे। देवीन् का नाम ती खराले समय में किर्यतर्वा था। थीर उन्हों ने शेशै खदीमन् श्रीर तस्मै की मार डाला । ११ । वहां से उस ने जाकर दबीर के निवासिया पर चढाई किई। दबीर का नाम तो श्राने समय में किर्यत्सेपेर था॥ १२। तब कालेव ने कहा जी किर्यत्वेषेर् की मास्के ले ले उसे में खपनी वेटी श्रक्षा की व्याह द्वाा ॥ १३। से। कालेव के कें।टे भाई कनजी ख्रोत्रीएल् ने उसे ले लिया खीर उस ने उसे अपनी वेटी अक्सा की व्याद्व दिया॥ १८। थीर जब ब्रद्य थात्नीरल्के पास षाई तब उस ने उस की पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा फिर बद अपने गदचे पर से उत्तरी तब कालेख् ने उस से पूछा तू बया चाइती है। १५। वह उस से वेाली मुक्ते आशीर्वाद दे तू ने मुक्ते दिक्खन देग ती दिया है जल के साते भी दे है। कालेव ने उस की कपर थीर नीचे के दोने। सेते दिये ॥ 🤼

प्दै। ख्रीर मूसा के साले एक केनी मनुष्य के सन्तान यहूदी के चंग खूनखाले नगर से यहूदा के जगल में गये कि खार की दिल्यान ख्रीर है ख्रीर जाकर स्वाएकी लोगों के साथ रहने लगे॥ प् । फिर यहूदा ने श्रपने भाई श्रिमोन के सग जाकर स्पत् में रहनेहारे जनानियों की मार लिया ख्रीर इस नगर

को सत्यामाश कर हाला से। उस मार का माम होमी। पहा ॥ १८ । सीर यहूदा में चारी होर की मूमि समेत अस्ता अश्वकलान होर एकोन को ले लिया ॥ १८ । सीर यहाया यहूदा के साथ रहा से। उस ने पहाड़ो देश के नियासिया की निकाल दिया ॥ २० । पर नीचान के नियासियों के पास लीहे के रथ थे इस लिये यह उन्दे न निकाल सका सीर उन्दें। ने मूसा के कहे के अनुसार हेग्रोन् कालेख् की। दिया और उस ने यहां से अनाक् के तीनों पुत्रों की। निकाल दिया ॥ २९ । और यस्थलेम् में रहनेहारे यूसियों की। विन्यामीनियों ने म निकाला से। यूसी आज के दिन लीं यहशलेम् में विन्यामीनियों के संग रहते है ॥

करें कीर यूमुफ के घराने ने घेतेल पर खड़ाई किई कीर यहाया उन के मा था ॥ २३,1 कीर यूमुफ के घराने ने घेतेल का भेद लेने को लोग भेते ॥ २४ । कीर उस नगर का नाम खगले समय में लूक् था । खीर पएक्जों ने एक मनुष्य को उस नगर में जाने का मार्ग घमें दिखा खीर उस से कहा नगर में जाने का मार्ग घमें दिखा खीर इस तुक पर दया करेंगे ॥ २५ । से उस ने उन्हें नगर में जाने का मार्ग दिखाया तब उन्हों ने नगर को तो तलवार से मारा पर उस मनुष्य को सारे घराने समेत छोड़ दिया ॥ २६ । उस मनुष्य को सारे घराने समेत छोड़ दिया ॥ २६ । उस मनुष्य ने हितियों के देश में खाकर एक नगर बसाया खीर उस का नाम लूक् रक्खा खीर खान के दिन लें। उस का नाम वही है ॥

२०। मनग्रे ने खपने खपने गावीं समेत वेत्शान् तानाक् दोर् पिव्लाम् श्रीर मिग्रोट्टों के निवासिये के। न निकाला से। कनानी व्यारेयाई करके उस देश में वसे रहे ॥ ३८। पर जब इसारली सामर्थी पुर तब उन्हों ने कनानियों से वेगारी कराई पर उन्दे पूरी रीति से न निकाला ॥

२९ । थ्रीर एप्रेम् ने गोजेर् से रहनेवाले कनानियों को न निकाला से कनानी गोजेर् में उन के बीच बसे रहे॥

३०। जयूलून् ने किन्नोन् श्रीर नद्दशेल् के निवा-

(१) यथीत् सत्यानाश करना।

रि सपा को न निकाला सा कनानी उन को बीच | बसे रहे स्वीर बेगारी में रहे॥

इश । आशेर् ने सक्को सीदोन् अध्लाव् अक्जीव् इल्वा सपीक् सीर रिष्य के नियासियों की न निकासा। इश से आशेरी लोग देश के नियासी कनानियों के बीच में बस गये क्योंकि उन्हों ने उन की न निकासा था।

इइ । नप्ताली ने येत्शिमेश् थीर येतनात् कं नियासियों की न निकाला पर देश के नियासी कनानियों के योच यस गया तीभी येत्शिमेश् थीर येतनात् के लाग उन का येगारी करते थे॥

58 । श्रीर एमेरियों ने दानिया की पहाड़ी देश में भगा दिया श्रीर नीचान में श्राने न दिया ॥ 59 । से एमेरी घरियाई फरके घरेंस् नाम पहाड श्रम्यालीन् श्रीर शाल्यीम् में यस रहें तीभी यूनुफ का घराना पदा लीं प्रयल हो गया कि ये ग्रेगरी करने लगे ॥ 5६ । श्रीर एमेरियों का देश श्रक्तव्यीम् नाम चढ़ाई से श्रीर ठांग से कपर की श्रीर था ॥

(रताहिसया का यिगहना और इस का टवड भेगना धार किर पदताकर दुटकारा पाना)

२. श्रीर परेगया का दूत गिल्गाल् से वीकीम् की जाकर कपने लगा

वाकि से ने तुम को मिस से ले ब्राक्तर इस देश से पहुराया है लिस के विषय में ने तुम्हारे पुरवाओं से किरिया खाई भी भीर में ने कहा था कि की वाका में ने तुम से बांधों हैं सो में कभी न ते हूंगा। । । से तुम इस देश के निवासियों से वाका न बांधना तुम उन की बेहियों की ठा देना पर तुम ने मेरी बात नहीं मानी तुम ने ऐसा क्यों किया है। । से में कहता हू कि में उन लेगों की तुम्हारे साम्दने से न निकालूंगा वे तुम्हारे पांसर में कारे शिर उन के देखता तुम्हारे लिये कहे ठहरेगे। । १। व्या यहीवा के दूस ने सारे इसाएलियों से ये बात कहीं तथ वे लोगों चिल्ला कर रोने लगे। १। भीर उन्हों ने उस स्थान का नाम बोकीम् रक्क्या श्रीर बहां उन्हों ने यहोवा के लिये बाल खड़ाया।

(१) प्रवात् रानेहार ।

६। अब यरोजू ने लोगो को विदा किया तक्ष इसाएकी देश की अपने अधिकार में कर लेने के लियं प्रयमे प्रयमे निज भाग पर गये॥ १ । श्रीर यहाशू के जीवन भर धीर उन पुरनियों के जीवन भर की यद्दीशू की मरने की पीक्षे जीते रद्दे थीर देख चुके घे कि यदीवा ने इखारल के लिये कैंसे कैंसे बड़े काम किये रसारही होगा यहावा की सेवा करते रिहाद। निदान यदीवाकादास नून् का पुत्र यदीश एक सी दस घरस का हीकर मर गया॥ १। थीर उस की तिसूधेरेस् में जी रप्रैम् के पहाड़ी देश में गाश् नाम पदाड्की उत्तर श्रलग पर है उसी के भाग में मिट्टी दिई गई॥ १०। ख्रीर उस पीढ़ी के सब लाग भी श्रपने श्रपने पितरे। में मिल गये तब उन के पोक्टे का दूसरी पीकी पुई उस के लेगा न तो प्रहेखा की जानते ये थीर न उस काम की की उस ने इसारल के लिये किया था।

१९। में। इसारली घर करने लगे जी यहावा के लेखे में घुरा है और बाल नाम देवताओं की उपासना करने लगे॥ १२। ये अपने पितरा के परमेश्वर यहीवा की जी उन्हें मिस देश से निकाल लाया धारयाग्रकर पराये देवताओं अर्थात् आसपास के लोगों के देवताओं के पीड़े हा लिये खैार उन्हें दर्ब्डयत् किया थीर यद्दोवा को रिस् दिलाई॥ ९३। व यदीवा की त्याग करके वाल् देवता श्रीर प्रश्रतीरेत् देवियों की उपायना करने लगे ॥ १४। सा यदीया का कीप इसार्शलया पर भड़क उठा कीर उस ने उन की लुटेरीं के छाथ में कर दिया की उन्हें लूटने लगे थे।र उस ने उन की चारीं खोर के मनुष्यों की श्राधीन कर दिया श्रीर वे फिर अपने ग्रमुखों के साम्दने ठएर न सके ॥ १५। जहां कही वे वादर जाते वर्दा यदे।वा का राथ उन की वुराई में लगा रहता या जैसे कि यहावा ने उन से कहा था घरन पहीबा ने किरिया भी खाई थी से। वे घडे सकट में पहते थे॥ १६। तीभी यहावा उन के लिये न्यायी ठचराता था सा उन्दे लूटनेहारी के हाथ से कुड़ाते थे। १०। पर वे अपने न्यायिया की न मानते वरन व्यभिचारिन की नाई पराये देवताकी पितर जो पहावा की खादाएं मानते थे उन की उस सीक की उन्हों ने शोध्र ही छोड़ दिया थीर उन के भ्रमुसार न किया॥ १८। थीर जब जब यहावा **उन के लिये न्यायी की उहराता तव तब यह उस** न्यायी की समा रहकार उस को जीवन भर उन्हें श्रमुक्षी के दाच से हुशता या क्योंकि यहीवा उन का कराइना को अधेर और उपद्रव करनेहारा के कारण द्याता था सुनक्तर पक्रताता था १ १९। पर जब न्यायी मर जाता तब वे फिर पराये देवताओं के पीहे चलकर श्रीर उन की उपासना श्रीर उन्हें दग्डवत् करके अपने पुरवाकों से अधिक विवाद जाते थीर श्रपने बुरे कामें। श्रीर इंडीली चाल की न हो इते घे ॥ २०। से। यदीवा का कीप इस्रारल् पर भड़क उठा थीर उस ने कहा इस जाति ने उस वाचा की की में ने उन के पितरे। से बान्धी थो तोस् दिया श्रीर मेरी नहीं मानी, २१। इस कारण जिन जातिया की यहे। श्र मरते समय छोड गया है इन में से मे श्रव किसी की उन के साम्हने से न निकालगा, २२। जिस से उन के द्वारा में इसार लियों की परीक्षा क्ष कि जैसे उन के पितर मेरे मार्ग पर चलते थे वैसे ही ये भी चलेगे कि नहीं॥ २३। से। यदे।वाने उन जातियों को एकाएक न निकालकर रहने दिया थीर उस ने उन्हें यही श्रुक्षे वश में न कर दिया था॥

में की लढ़ाहयां में भागी न हुए घे उन्हें परखने के लिये यहीवा ने इन बातियों की देश ने इस लिये रहने दिया, २। कि पीठी पीठी के इसाएंलिया में से जी लड़ाई की पहिले न जानते घे वे सीखी श्रीर जान ले, ३। पर्यात पाची सरवारीं समेत पिलश्तियों सीर सब कर्नानियों श्रीर सीदोनियों श्रीर वाल्हेर्मीन् नाम पहाड़ से ले हमात् की घार्टा लें लवानेन् पर्वत मे रहनेहारे हिटिवयों की ॥ ४। ये इस लिये रहने पाये कि इन के द्वारा इसाएंलियों की इस बात में

## (भात्नीरस् का चरित्र)

**७। से इस्राएलिया ने वह किया जा यहावा** के लेखे में ख़ुरा है श्रीर श्रापने परमेश्वर यद्दावा की मूलकर बाल् नाम देवताक्री श्रीर श्रणेरा नाम देविया को उपासना करने लगे॥ ८। तब यहावा का काप द्रवारितया पर भड़का और उस ने उन को अरमु-दरेस के राजा कूशविशातैस के श्रधीन कर दिया या इसारली बाठ बरस लो क्यान्रियातैस् के ब्रधीन रहे॥ ९। तब इसारलिया ने यद्दावा की दे। हाई दिई थ्रीर उस ने इसारसियों के लिये कालेख के क्षेटि भाई श्रोबोरल् नाम एक कनकी कुढानेहारे को ठहराया थीर उस ने उन की हुड़ाया॥ १०। उस पर यहीवा का खात्मा खाया खार वह इसा-र्गालया का न्यायी हो गया थीर लड्ने की निकला श्रीर यहीवा ने श्रराम् के राजा कूर्यान्नशातेम् के। चस के द्वाय कर दिया श्रीर वह क्रूबान्निशातेस पर प्रवल हुया। १९। तब चाली सृबर्स लें देश की शांति रही थीर कानजी खोद्मीरल मर गया म

## (रहु का चरित्र)

१२। तथ इसाएली फिर छह करने लगे जो यहेवा के लेखे में छुरा है और यहेवा ने माश्राव्य के राजा एउलान् की इसाएल् पर प्रवल किया क्योंकि उन्हों ने वह किया या को यहावा के लेखे में छुरा है। १३। से उस ने अम्मोनिया और अमालेकियों की अपने पास एकट्टा किया और जाकर इसाएल् की मार लिया और खजूरवाले नगर की अपने यश्य कर लिया। १८। से इसाएली अटारइ वरस लों मोखाव्य के राजा एउलीन् के अधीन रहे। १५। सब इसाएलियों ने यहावा की दीवाई दिई

के पीके चलते और उन्हें दग्रहवत् करते ये उन को परीक्षा है। कि जो श्राह्मारं यहावा ने सूरा से उन विपत्तर की यहावा की श्राह्मारं मानते ये उन को उस कि पितरों को दिलाई थीं उन्हें वे मानगे वा नहीं। विका को उन्हें ने श्रोप्त जब जब यहावा उन के लिये न्यायी को उहराता तब तब यह उस गये॥ ६। तब वे उन को बेटियां व्याह जेने श्रीर उन श्राप्ती के सग रहकर उस को जीवन भर उन्हें श्राप्ती बेटियां उन के बेटीं की व्याह देने श्रीर उन श्राप्ती के हाथ से इहाता था क्योंकि यहावा उन का के देवता श्री की उपासना करने लगे॥

<sup>(</sup>१) पूस में हुए।

भीर उस ने गेरा के पुत्र स्टूद् नाम सक विन्यामीनी |में सा वचा ॥ २०। वद्दी पहुंचकर उस ने स्प्रैम् के का उन का कुढ़ानेदारा करके ठदराया बद बैंदरया था। इसार्यालयों ने उसी के दाध से माखाव् के राजा रालीन् के पास कुछ भेंट भेजी ॥ १६ । रहूद् ने द्वाय भर लंबी एक दोधारी तलवार बनवाई यो थार उस का अपने यस्त्र के नीचे द्विनी लाघ पर लटका लिया। १०। तब वह इस भेंट की मात्राव के रावा रालान् के पास वा बड़ा मोटा पुरुष था से गया ॥ १८ । सब बह भेंट की दे सुका तब भेंट के लानेहारी की विदा किया ॥ १९। पर वह आप गिल्गाल् के निकट की खुदी हुई मूग्तों के पास से लाट गया थीर रालान के पास कहला मेजा कि देराला मुक्ते तुक्त से एक भेद की बात कहनी है राजा ने कहा तनिक वाहर वास्रो तब जितने लाग वस के पास दाबिर घे सब बाहर चले गये॥ २०। तब रहूद् उस के पास गया वह तो छपनी एक इवादारे भटारी में श्रकेला बैठा था। स्हूद् ने कहा परनेश्वर की ग्रीर से मुक्ते तुक्त से एक द्यात कदनी है से। वह गर्ड़ी पर से उठ खड़ा हुआ। ३१। सब म्हूद् ने अपना खायां द्वाच बढ़ा अपनी दहिनी बांघ पर से तलवार खींचकर उस की तींद में घुसेड़ दिर्स, स्रा धीर फल के पी है मूठ भी पैठ गई छीर फल चर्की में घुंसा रहा क्योंकि उस ने तलवार की उस की तोंद में से न निकाला घरन घह उस की पिकाड़ी निकल गर्दा २३। तव रहूद् इन्जे मे निफलकर बाहर गया थार घटारी के किवाड़ खींच उस की बंद करके ताला लगा दिया। २४। उस के निकल जाते ही राजा के दास आये ता क्या देखते दे कि प्रटारी के कियाड़ों में ताला लगा है से। वे वे। से निश्चय वह श्वादार की ठरी में लघु शंका करता देशा। ॥ २५। जब वे परखते परखते रह गये तय यह देखकर कि वह भटारी के किवाड़ नहीं कोतता कुंती लेकर उन्हें खेला तो क्या देखा कि इमारा स्त्रामी भूमि पर मरा पड़ा है। ३६। जब सक वे विलम्ब करते रहे तब तक वह भाग गया बीर खुटी हुई मूरतें की परली श्रीर द्वीकर सीरा

पहाड़ी देश में नरसिंगा फूंका तब इसाम्ली उस की संग होकर पहाड़ी देश से उस के पीके पीके नीचे गये ॥ २८ । श्रीर उस ने उन से कहा मेरे पीड़े पीड़े चले खाखा क्योंकि यहावा ने तुम्हारे माखाबी शतुओं की तुम्हारे द्वाध में कर दिया है से। उन्हों ने उस की पांके पीके लाको यर्दन की घाट की ली मोखाव् देश की खोर है ले लिया खाँर किसी की उतरने न दिया॥ २९। उस समय उन्हों ने कोई दस इजार मोख्यावियों की मार डाला की सब के सब दृष्टपुष्ट थीर शूरबीर घे उन में से रक भी न वचा ॥ ३०। से उस समय मोखाव दसाएस् के हाथ तले दव गया तव श्रस्मी वर्ष ला देश की शान्ति रही ॥

३१। उस की पीक्टे अनात् का पुत्र शस्यार् हुआ उस ने क सा पालिश्राती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला से। वह भी इसारल् का कुढानेहारा हुआ।

(दयारा ग्रीर बाराक् का चरित्र)

8. ज्व पहूद् मर ग्राया तब इसारकी फिर बह करने लगे सा यहावा के लेखे में द्वरा है। २। से। यहोवा ने उन की हासे।र् में विराजनेदारे कनान् के राजा याबीन् के अधीन कर दिया जिस का सेनापति सीस्रा या जा अन्यजातियां की हरी छेत् का निवासी था ॥ ३। तव इवार विवे ने यहावा की दोराई दिई क्योंकि रीरत के पास लोहे के ना सा रथ घे श्रीर वह इसारलियां पर वीस वरस लें बढ़ा भ्रम्धेर करता रहा॥

8। उस समय लप्पोदीत् की स्त्री दक्षीरा हो। नविया भी दसार्शलया का न्याय करती भी ॥ ५। वह रप्रेम के पहाड़ी देश में रामा थीर वेतेल के बीच दबारा के खूबर के तले बैठा करती ची चौर इशारली उस की पास न्याय की लिये जाया करते घे । ६ । उस ने स्रक्षीने। ग्रम् के पुत्र स्राराक् की केरेश नप्ताली में से युलयाकर कहा क्या इसारल् के परमेश्वर यहात्रा ने यह आशा नही दिई कि तू जाकर साबीर पहाड़ पर चढ़े बीर नप्नालियां बीर जबूल-

<sup>(</sup>१) बूस में. खींच।

<sup>(</sup>१) नूस ने चप रहे। (२) नूस ने कर।

संग्राकी सारी सेना की अन्यजातिया के हराशेत् से कीशोन् नदी पर वुलवाया॥ १४। तत्र दवारा ने बाराक् से कहा उठ क्योंकि श्राज वह दिन है जिस में यहीवा सीसरा की तेरे हाथ में कर देगा क्या यद्दीवा तेरे स्नागे नहीं निकला है। सा वाराक् थीर चस की पीके पीके दस हजार पुरुष ताबीर् पहाड़ से उतर पड़े॥ १५। तब पद्दीवा ने सारे रथा बरन सारी सेना समेत सीसरा को तलवार से बाराक् के साम्बने घबरा दिया श्रीर सीसरा रथ प्रर से उत्तरको पाव पांच भाग चला ॥ १६ । ग्रीर वाराक् ने अन्यजातियों के हरीयेत् ली रथी श्रीर चेना का पीछा किया श्रीर तलवार से सीसरा की चारी सेना नाथ किई गई, एक भी बचान रहा। ९७। पर सीसरा पाट पांट इंदेर् केनी की स्त्री याएल् के डेरे की भाग गया क्योंकि दासीर् को राखा याखीन कीर देवेर केनी को वीच मेल था। १८। तब याएल् सीसरा की मेट की ज़िये निकलकर

नियों में को दस इनिर पुरुपा की सम ले जा ॥ ७। उस से कहने लगी है मेरे प्रभु ग्रा मेरे पास ग्रा भीर तब में याबीन् के सेनापित सीसरा की रथों श्रीर लोच के कपर कंयल हाल दिया ॥ ९९ । तब सीसरा ले ब्राच्या श्रीर उस के तिरे हाथ में कर दूगा ॥ द । ब्राराक् ने उस से कहा जी तू मेरे सम चले तो में जाकगा नहीं तो न जाकगा ॥ ९ । उस ने कहा नि सन्देह में तेरे सम चल्गो तीमी इस यात्रा से तेरी तो कुछ बहाई न होगी ध्योंकि यहोता। तब सम ने उस कहा होई की यहां कोई सीसरा को एक स्त्री के ब्राप्टीन कर होगा। तब समस्या के तथा करना कोई नही ॥ २० । गोडे हेगेर सीसरा को एक स्त्रों के अधीन कर देगा। तब पुरुष है तब करना कोई नहीं॥ २९। पीके देवेर् दखोरा चठकर वाराक् के सम केदेश की गई ॥ १०। की स्त्री याग्ल् ने डेरे की गक यूंटी थीर अपने तब बाराक् ने खूबूल्न् थीर नप्तालों के लोगों की हाथ में गक हथीडा ले दबे पांच उस के पास केदेश में बुलबा लिया थीर उस के पीछे दस हजार पुरुष चक गये थार दबेरा उस के सग चक गई।। दिया कि दूब्टी भूमि में धस गई बह तो धका था १९। हेबेर् नाम केनी ने उन कोनियों में से जो मूसा थीर उस का भारी नीद लग गई थी से। बह मर को साले द्वाबाय को बंध घे अपने को अलग करके गया ॥ २२ । जब बाराक् सीसरा का पीका करता कोदेश के पास के सानज्ञीम में को बांजवृत्त लें जाकर था तब याएल ने उस की भेंट के लिये निक्रलकर अपना डेरा वहीं डाला था। १२। जब सीसरा की कदा इधर था जिस का तू खोजी है उस की में यह समाचार मिला कि श्रवीनाश्रम् का पुत्र वाराक् तुमे दिस्ताक्त्री। सा यह उस के साथ गया ता तावीर यहाड पर चक् गया है, १३। तब सीसरा व्या देखा कि सीसरा मरा पड़ा है श्रीर यह ख़ूंटी ने अपने सब रथ जो लोहे के ना सा रथ थे थार अपने उस को कनपटी में गड़ी है। २३। सा परमेश्टर ने उस दिन कनान् के राजा याबीन् का इसारिलयां से दयवा दिया॥ २४। श्रीर इस्राएली कनान् के राजा यादीन् पर प्रवल द्वाते गये यदां लीं कि उन्दीं ने कनान् के राजा याघीन् का नाग कर डाला ॥

(द्यारा का गीतः) प्र जिसी दिन दवारा श्रीर श्रवीनाश्रम् के पुत्र वाराक् ने यह गीत गाया कि २। इसारल् में के अगुद्धों ने अगुद्धाई जी किई

कीर प्रका श्रपनी ही इच्छा से की भरती हुई भी इस से यदावा की धन्य कही ॥ ३। हे राजास्रो सुने। हे प्रधिपतियो कान लगायो में स्राप यद्दावा के लिये गीत गाऊंगी इसारल् के परमेश्वर यहावा का मै भजन करंगी। 8। हे यहीवा जब तू से देश निकल खला -जब तू ने एदोस के देश से प्रयान किया

तव पृथियो डोल उठी थीर श्राकाश टपकने

लगा

वादल से भी चल टएकने लगा ॥ ५। यहीया के प्रताप से प्रहाह इसारल के परमेश्वर यहावा के प्रताय से वह सीने विचलकर शहने लगा ॥ ६। व्यनात् के पुत्र श्रम्गार् के दिनों में थीर यारल के दिनों में सड़की मूनी पढ़ी थीं बीर बटोही पगर्होहयों से चलते थे॥ । जब लों में दयोरान उठी जब लों में इसारल में माता दाकर न उठी सब से। गांच सूने पहे घे ॥ ८। नये नये देवता साने गये उस समय फाटकों में लढ़ाई दीती ची क्या चालीस इजार इसार्गलयों में भी काल का वर्की करीं देखने में यानी थी। ९। मेरा सन इसाएल् के प्राकिमीं की खोर लगा है की प्रजा के बीच श्रापनी ही इच्छा से भरती हुए यदेग्या की धन्य करें।॥ १०। हे उन्ने गर्दाहयों पर चठनेहारी दे फर्जी पर विराखनेहारी है मार्ग पर पैदन चलनेहारी ध्यान रक्खो ॥ ११। पनघटों के क्रास पास धनुर्धारियों की यात के कारण वदां यहावा के घर्ममय कामी का इसारल के दिदातियों के लिये उस के धर्ममय कामें का द्यवान होता है उस समय यहावा की प्रजा के लाग फाटकों के पास राये ॥ १२। बाग बाग हे दवेरा जारा जारा सीत सुना धे याराक् उठ हे अबीना अस् के पुत्र अपने यंध्यों की यंध्याई में ले चल ॥ 93 । उस समय थाहे से रईस प्रजा समेत **उत्तर पहे** यदेखा ग्राखीरा के विबद्धा मेरे दित उतर

98। श्रीस् में से वे बावे जिन की जड़ काना-लेकु में है हे विन्यासीन तेरे पीहे तेरे दली में माकीए में से शाकिम शीर जवलन में से सेना-पति का दग्ह निये हुए उतरे । १५। थ्रीर इस्टाकार् के दाकिम दवारा के संग दृश जैसा इस्साकार् वैसा ही वाराक् भी चा उस के पीछे लगे हुए वे तराई में अपटे गये बचेन की नदियों के पास यहे यहे काम मन में ठाने गये॥ ९६ । तू चरवाद्यां का सीटी वजाना सुनने की भेडशासी के बीच को बैठा रहा स्वेन की नांदियों के पास यहे वहे काम सेचि गये। ९७ । ग्रिलाद यदेन पार रघ गया थीर दान् क्यों जहाजों में रहा श्राणेर समुद्र के तीर पर बैठा रहा थै।र उस के कोलों के पास रह गया। ५८। चयूलून् श्रपने प्रायः प्रर खेलनेष्टारे ले।ग नप्राली भी देश के कचे कचे स्थाना पर वैश ही ठप्टरा ९९ । राजा ग्राकर लडे उस समय कनान् के राजा मींगट्टी के सेती के पास तानाक में लड़े पर रुपैये का कुछ लाभ न पाया। २०। स्राकाश की स्रोर से भी लडाई हुई ताराखों ने खपने खपने मुडल से सीसरा से सराई किई॥ २१। कीश्रान् नदी ने उन की घटा दिया चस प्राचीन नदी की छान् नदी ने यह किया दे मन दियाय बांधे बारो वढ़ ॥ २२ । उस समय घोड़े खपने ख़ुरी से टापने लगे उन को खलवन्तों की क्दने से यह दुशा।

खाया ॥

<sup>(</sup>१) या इस्राएलिया में कीई प्रधान न रहा।

<sup>(</sup>३) नूम में प्रकाकी यचे हुए। (३) वा सग।

<sup>(</sup>१) मूल में भेड़ मकरिया के मुपदा।

२३। यद्यां या का दूत करता है कि मेरीज् की वाप दे।

उस के नियासियों की भारी साप दें। क्यों कि वि यहाया की सहायता करने की जूरबीरों के विस्तृ यहाया की सहायता करने की नथाये

च्छा न आप इष्ठ । उन स्तियों में से कोनी ऐबेर् की स्त्री यारल धन्य ठएरेगी

हेरों में रहनेहारी सब स्त्रियों में से यह धन्य ठहरेगी॥

भ्ध । सीसरा ने पानी मांगा उस ने दूध दिया रईसी को येग्य वर्तन में वह मक्कान से खाई ॥ भ्ई । उस ने खपना हाथ खूंटी की खोर खपना दहिना हाथ वर्ड की हथी है की खोर बकाया

थ्रीर इथीडे से सीसरा की मारा उस के सिर की फीड डाला

क्षीर उस की कनपटी की वारपार होद दिया।। २९। उस स्त्री के पांवीं पर वह सुका बह गिरा वह पहा रहा

उस स्त्री के पांठी पर वह मुका वह गिरा जहां मुका वहीं मरा पड़ा रहा ॥ २८। खिडको में से एक स्त्री भांककर चिल्लाई सीसरा की माता ने भिल्लिमली की खेट से

पुकारा कि

चय की रथ की क्षाने में इतनी देर क्यों लगी चय की रथों के पहियों की खबेर क्यों हुई है। स्र । उस की बुद्धिमान प्रतिष्ठित स्त्रियों ने उसे उत्तर दिया

बरन उस ने खपने खाप की यों उत्तर दिया कि इ०। क्या उन्हों ने लूट पाकर बांट नहीं लिई क्या एक एक पुरुष की एक एक बरन दी दी कुंबारियां

थार चीचरा की रंगे हुए वस्त्र की लूट वरन बूटे काढे हुए रंगोले वस्त्र की लूट। थार लूटे हुथीं के गले में दोनी खार बूटे काढे हुए रंगीले वस्त्र नहीं मिले॥ ३१। है यदाया तेरे चारे अनु रेसेही नाम के वारं पर उस के प्रेमी लोग प्रताप के साम उदय होते दुए सूर्ण के समाम तेनानन हीं। फिर देश की चालीस घरस ली श्रान्ति रही ॥ (गिदान का चरित्र)

र्द्द च इस्रायली घट करने लगे का प्रशासा को लेखे में सुरा है से यहीवा ने चन्हें मिद्यानियों के वश में सात वरस कर उक्खा॥ ३। ग्रीर मिद्यानी इसारसियी पर प्रयत हो गये। मिद्यानियों के हर के मारे इसारतियों ने पदाहों से के गाँदरे खड़ों श्रीर गुफाश्रां श्रीर दुर्गी की अपने निवास घना लिया ॥ ३। थ्रीर अब जब इसाएली घीज घाते तय तय मिद्यानी भीर श्रमालेकी थीर परबी लेगा उन के विकट्ट चढाई करके, 8। प्रकालें। कावनी हाल हालकर भीम की उपज नाथ कर डालते थे श्रीर इसारलियों के लियेन तो कुछ भोजनयस्तु होड देते घे ग्रीर न भेडवकरी न गाय खैल न गटटा ॥ ५ । खों कि वे अपने पशुष्रीं थीर होरी की लिये हुए खुकाई करते थीर टिङ्कियों के समान घटुत खाते थे धार उन के कट भी खनींगनित थे खीर वे देश के उकाइने की उस में आया करते थे॥ ६। थीर मिद्यानिये के कारण इसारली घडी दुर्दणा में पड़े तय इसार्गलियों ने यदीया की दोष्टाई दिई॥

0। जब इसार लिये ने मिद्यानियों के कार अपदेश्या की दोहाई दिई, दा तब प्रदेश्या ने इसारिलियों के पास एक नबी की भेजा जिस ने उन से
कहा इसारल का परमेश्वर प्रदेश्या यों कहता है
कि मैं तुम की मिस्र में से ले आया और दास्त्य
के घर से निकाल ले आया ॥ १। और में ने तुम
की मिस्रियों के हाथ से बरन जितने तुम पर अधेर
करते थे उन सभी की दाथ से कुहाया और उन की
तुम्हारे साम्दने से बरवस निकालकर उन का देश
तुम्हें दे दिया ॥ ९०। और में ने तुम से कहा कि
मैं तुम्हारा परमेश्वर पहोवा हूं स्मारी लोग जिन
के देश में तुम रहते ही उन की देवताओं का भय
न मानना पर तुम ने मेरी नहीं मानी ॥

99 फिर यद्दोवा का दूत याकर उस खांज छूज | कीर अखमीरी रेाटियां भस्म है। गई तब यद्दीवा के तले बैठ गया को स्नोप्रा में यद्यीएकोरी यायाम् का दूत उस की दृष्टि से सन्तर्हान हो गया॥ २२। का या थीर एस का पुत्र गिदोन् गेष्टू इस लिये जब गिदोन् ने जान लिया कि बह यहावा का रक दाखरस के जुब्द में भार रदा था कि उसे दूत था तब तिदोन् कदने लगा द्वाय प्रभु यदेखा मिद्यानियों से किया रक्त । १२। उस की यद्योधा में ने ते। यद्यावा के दूत की सावात् देखा है। के दूत ने दर्शन देशर कवा वे मदाशूर यदावा तेरे २३। यद्दावा ने उस से वादा तुमी शांति मिले मत सर्ग है। १३। गिदोन् ने उस से कहा है मेरे प्रभु विन्तो हर तून मरेगा। २४। से गिदोन् ने वहा यदीवा सुन यदि यद्दीया दमारे सा दीता ती दम पर यद की एक वेदी बनाकर उस का नाम यदीवाशालीमा सय विपत्ति स्यों पहती स्त्रीर जितने साइचर्यकार्सी का वर्गन क्षमारे पुरखा यह कदकर करते थे कि वया यदाया एम की मिस से हुड़ा नही साया व करां रहे भव ता यहावा ने इस की त्यागकर मिद्यानियों के दाच कर दिया है। १८। तब घरोबा ने उस पर द्राष्ट्रि करके कहा स्वयनी इसी शक्ति पर चा खीर तू दवार लियों की मिद्यानियों की दाध से हुडारमा क्या में ने तुमे नहीं भेजा। १५। उस ने कदा दे मेरे प्रभु विनती सुन मे इसारल् का क्योंकर हुड़ादें देखें मेरा कुल मनश्ये में सब से कंगाल है किर में खपने पिता के घराने में सब से कोटा हूं ॥ १६। यदीवा ने उस से कहा निश्चय में तेरे सा रहूगा से तू मिद्यानियों की ऐसा सार लेगा जैसा रक मनुष्य को ॥ १०। गिदोन् ने उस से कदा यदि तेरा अनुग्रद सुक पर हो तो सुके इस का कोई चिन्द्र दिखाकि तूदी मुक्त ये बात करता दै॥ १८। जब सो में तरें पास फिर खाकर खपनी भेंट निकालकर तेरे साम्हने न रक्ख़ तब लें यहां से न पघारना उस ने कहा मै तेरे लैं। टने लें। ठप्टबंगा ॥ ९ (। सब गिदोन् ने जाकर बक्षरी का एक बच्चा थोर एक एवा मैंदे की ग्रखमीरी रेाटियां तैयार किई सब मांस का टाकरी में थ्रीर जूस की तसले में रख ब्रांजवृद्ध के तले उस के पास छे खाकर दिया ॥ २०। परमेश्वर के दूत ने उस से कहा मांस थीर श्रक्षमीरी रेाटियों की लेकर इस चटान पर रक्ष भीर लूस की उग्रहिल दे। से। उस ने ऐसा दी ३९। योग्राश् ने उन सभी से जी उस के साम्दने किया ॥ २९। तब प्रदीया के दूत ने अपने साथ की खड़े हुए थे कहा क्या तुम बाल् के लिये बाद विवाद लाठी को बढ़ाकर मांस स्रोर ग्रखमीरी राष्टिया की कूषा थीर खटान से ग्राम निकली जिस से मांस (१) सर्थात् परावा वान्ति [देनेहारा है.]

रक्या घट पास के दिन लें प्रघीरसेरियों के खापा में बनी है।

२५। फिर उसी रात की यदीवा ने गिदीन् से कद्या अपने पिता का खवान बैल अर्थात् दूसरा मात वरस का वैस से श्रीर वास् की ना वेदी तेरे पिता की है उसे शिरा हे थीर की अधेरा देवी उस के पास है उसे काट डाल, २६। श्रीर उस हुट स्यान की चाटी पर ठइराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यद्योवा की एक वेदी वना तब उस दूसरे वैल को ले धीर उस व्यशेरा की लकही जा तू काट हालेगा जलाकर देमवॉल चक्रा॥ २०। से गिदोन् ने खपने दस दास संग्रा लेकर यहावा के वचन के श्रनुशार किया पर श्रपने पिता के घराने श्रीर नगर के लोगो के दर के मारे वह काम दिन की न कर सका से। रात में किया॥ २८ । विद्यान की। नगर के लेगा सबेरे उठकर बया देखते हैं कि बाल की वेदी गिरी पड़ी थ्रीर उस के पास की अधेरा कटी पही ग्रीर दूसरा बैल बनाई हुई बेदी पर चळाया हुक्रा है ॥ २९ । तच वे क्रापस में कहने लगे यद काम किस ने किया थीर पूछपाछ थीर ठूंठ्ठांड करके वे कछने सरी कि यह योखाण के पुत्र विदीन् का काम है ॥ ३०। से नगर के मनुष्या ने योखाश् से कहा अपने पुत्र की बाहर ले था कि मार डाला जार क्योंकि उस ने बाल् की वेदी की गिरा दिया थीर उस के पास की अधेरा की काट हाला है।

करोगों क्या, सुम उसे वक्षाणोगों की कोई उस की लिये वाद विवाद करें से मार हाला जाएगा विहान ली उहरे रहे। तब ली यदि वह परमेश्वर दें। तो जिस ने उस की वेदी गिराई उस से वह प्राप ही प्रयना वाद विवाद करें। इस । से। उस दिन गिरोंन का नाम यह कहकर यहतवाल् रक्या गया कि इस ने की बाल् की वेदी गिराई दें से। इस पर बाल् ही वाद विवाद करें।

इइ। इस के पीके सब मिद्यानी थीर समालेकी थीर थीर पूरवी रकट्टे हुए थीर पार श्राक्षर विज्रेल् की तराई में होरे डाले॥ ३४। तब यहावा का षात्मा गिदीन् में समाया श्रीर उस ने नरसिंगा फूंका तव श्रवीरजेरी उस के पीछे रकट्टे इर ॥ इध । फिर उस ने सारे मनक्यों के यदां दूल भेले थ्रीर विभी उस की पीड़े एकट्टे दुए थ्रीर उस ने आधेर जबूलून् और नप्ताली के यहां भी दत भेजे तब वे भी उस से मिलने की चले प्राये। इदै। तब गिदोन् ने परमेश्वर से कहा यदि तू श्रापने वचन के श्रनुसार इस्राएल् की मेरे द्वारा कुड़ाएगा, ३७। ता सुन में एक भेड़ी को जन खलि-द्यान में रख़ुगा श्रीर यदि श्रीस क्षेत्रल उस कन पर पड़े थीर उसे होड सारी भूमि पूखी रहे ते। में जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इवाएल् को मेरे द्वारा कुडाएगा ॥ ३८ । श्रीर ऐसा छी छुत्रा से। जब उस ने विद्यान की सबेरे उठ उस फन की। दवाकर उस में से ग्रोम निचेत्री तव एक कटोरा भर गया॥ ३९। फिर गिदोन् ने परमेश्चर से कदा यदि में एक बार फिर कहूं तो तेरा कीप मुक्त पर न भड़को में इस जन से एक बार थीर भी तेरी परीका कब अर्थात् क्षेवल कन ही सूखी रहे थ्रीर सारी, भूमि पर खोस पडे ॥ ४० । उस रात की परमेश्वर ने ऐसा टी किया श्रर्थात् केवल कन ही मूखी रही श्रीर सारो मूमि पर खोस पही ॥

कि गिरेन् के यहरवाल् भी कहावता है श्रीर सब लेगा को उस के संग श्रे सबेरे उठे श्रीर हरेाद् नाम सेते के पास ख़यने हरे खहे किये श्रीर मिद्यानियों को कावनी उन की उत्तर श्रीर मोरे नाम पहाडी के पास तराई में पड़ी श्री । १ । तब बहावा ने गिरोन् से कहा को लोग तरे संग हैं से हतने हैं कि में मिद्यानियों को उन के हाथ नहीं कर सकता नहीं तो इसाग्ल यह कहकर मेरे विक्ड बहाई मारने लगेंगे कि में ख़पने ही मुजबल के द्वारा कूटा हू ॥३। में तू लाकर लेगों की यह प्रचार करके सुना कि लेग की हो है है के मारे चरवारता है। यह गिलाद पराह से नैंडकर चला जाए से बाईस हजार लेगा लीट गये श्रीर दस हजार रह गये॥

8। फिर यदीया ने शिदोन् से कहा श्रय भी लेशा श्राधिक हैं उन्दे सेाते के पास नीचे ले चल यहां में चन्दें तेरे लिये परद्रंगा थीर जिस जिस के विषय में तुम से कष्ट्र कि यद तेरे संग चले यद तेरे संग चले थ्रीर जिस जिस के विषय में कड़ कि यह तीरे संग न चले बहन चले ॥ ५। से। बह उन की मेति के पास नीचे से गया तव यदावा ने गिदीन से कदा जितने कृते की नाई जीभ से पानी सपड चपड करके पीरं उन की ग्रला रख पीर वैसा ही उन्दें भी जा घुटने टेककर पीएं॥ ६। जिन्दें। ने मुद मे दाय लगा चपड चपड करके पिया उन की ता गिनती तीन सा उद्दरी सीर वाकी सव लागी ने घुटने टेककर पानी पिया॥ १। तब यदीबा ने गिरोन् से कदा इन तीन सा खपड खपड करके पीनेद्यारों के द्वारा में तुम की कुडाकगा बीर मिद्या-नियों की तेरे छाच में कर दूंगा थ्रीर सब लोग थ्यपने स्रापने स्थान की चले जाएं॥ दासी उन ले।गों ने छाच में सीधा श्रीर अपने नरींसंगे लिये थीर उस ने इसारल् के सब पुरुषों की खपने अपने डेरे की ग्रीर भेज दिया पर उन तीन सा पुरुषों की क्षपने पांच रख क्रोडा चौर मिद्यान् की क्रांचनी चय को नीचे तराई में पड़ी थी॥

<sup>(</sup>१) प्रार्थात् वाल वाद विवाद करे।

<sup>(</sup>२) मूल में आत्मा ने गिदीन की पहिन लिया।

र । उसी रात को यद्दोवा ने उस से कहा उठ | को बदली हो गई घी त्योही गिदोन् अपने संग कायनी पर चढ़ाई कर क्यों कि में उसे तेरे दाध कर के सीख्री पुरुपों समेत कावनी की कीर पर गया देता हू ॥ १० । पर यदि तू चठाई करते हरता हो ती अपने सेवक पूरा की संग ले छावनी के पास जाकर, 99 । सुन कि ये क्या क्या कह रहे है उस के पीके नरिसंगों की फूंक दिया थीर घड़ों की तोड़ डाला तुमें उस कावनी पर चड़ाई करने का दियाव बंधेगा। से। यद प्रपने सेवक पूरा की संग से उन एथियार-वन्दों के पास को कावनी की क्षेत्र पर थे उतर गया । १२। मिद्यानी थार समालेकी स्रोर सव प्रश्री लाग सा टिड्रियों के समान बहुत से तराई में यहे चे बीर उन के ऊंट समुद्रतीर की बालू के फिनको को समान शिनतो से बाहर थे॥ १३। बब गिदोन् घद्यां यापा तव एक बन प्रपने किसी संगो से अपना स्त्रपू यें कह रहा घा कि सुन में ने स्त्रपू में क्या देखा है कि बैा की एक रोटी लुड़कते लुड़कते मिद्यान् की छावनी में बाई बीर हेरे की रेंसा टक्कर मारा कि वह शीर गया थीर उस की रेसा उत्तर दिया कि हेरा गिरा पड़ा रहा ॥ 98 । उस के संगीने उसर टिया यह योषाण् के पुत्र गिदीन् नाम एक इसाएली पुरुष की तलवार की कोड़ कुंक नहीं है उसी के दाध में परमेख्वर ने मिट्यान् की सारी कावनी समेत कर दिया है।

१५। उस स्वपु का वर्धन खार फल सुनकर गिरोन् ने दख्डवत् किई भीर इसारल् की हाजनी में लैंटिकर कहा उठा पहावा ने मिद्यानी चेना की तुम्हारे वश में कर दिया है ॥ १ई। तब उस ने उन तोन की पुरुषों के तीन गोल किये थीर एक एक पुरुष के दांच में एक नरसिंगा और कुछा घडा बीर घड़ों के भीतर पलीते हो ॥ १९ । फिर इस ने दन से कदा मुक्ते देखे। श्रीर खैसा दी करी सुने। जब में उस कावनी की होर पर पहुंचू तब जैसा में कदं वैसा ही तुम भी करना॥ १८। खर्थात् जव मे बीर मेरे सब संगी नरसिंगा फूंकी तब तुम भी सारी छावनी की खारे। ग्रीत नर्रोंसेंगे फूक्ना धीर यद फदमा कि यदीवा के लिये थार गिदीन् मगढ़ा मचाने लगे ॥२। उस ने उन से कहा तुम्हारे के लिये ॥

खीर नरिसेंगा को फूंक दिया खीर अपने दृश्य के घड़ों को तोड़ हाला ॥ २०। तव तीनें गोलें ने थीर अपने अपने बारं हाथ में पलीता ग्रीर दाइने दाध में फूकने की। नरसिंगा लिये हुए यहीवा की तलवार गिरोन् की तलवार ऐसा पुकारने लगे। २९। तब वे हावनी की चारी ग्रीर ग्रपने ग्रपने स्थान पर खड़े २ हे तब सारी हंना को लोग दौडने लगे थैं।र उन्हों ने चिल्ला चिल्लाकर उन्हें भगा दिया ॥ २२। श्रीर उन्दें। ने तीनों सा नर्रास्त्रो कुंके श्रीर यदेग्वाने एक एक पुरुष की तलवार उस के स्मी पर श्रीर सारी सेना पर चलवाई सा सेना के लाग सरेरा की खार वेत्शिता लें धार तब्बत् के पास के षावेल्महाला लें भाग गये॥ ३३। तव इसारली पुरुष नप्ताली थार आधेर थार मनश्चे के सारे देश से रकट्ठे द्वेतर मिद्यानियां के पोक्टे पड़े ॥ २४ । श्रीर तिदोन् ने रप्रैम् के सब पहाड़ी देश में यह कहने की दूत भेज दिये कि मिट्यान के छैंकने की बाबी बीर यर्दन नदी का वेत्वारा लें उन से पहिले ष्यपने वश कर ले। में। सब रामेंनी पुरुषों ने रकट्टे दोक्तर यदेन नदी की छेत्यारा ली प्रपने यश कर लिया॥ २५। थै। उन्हों ने खोरेव थीर जेव नाम मिद्यान् के दो दाकिमां का पकड़ा थार खारेख का थारेय नाम चटान पर थार जेव का जेव नाम दाखरस के सुगड पर घात किया द्यारे वे मिद्यान् के पीहे पड़े थीर थोरेब थीर खेबू के सिर यदन के पार गिदोन् के पास से गये।

ट त्व रप्रेमी पुरुषों ने गिदीन् से कहा तू ने हमारे साथ ऐसा वर्ताव क्यों किया है कि जब सू मिद्यान् से लड़ने की चला तब इम की नही युल्धाया से वे उस से बड़ा वराबर में ने सब क्या किया है क्या एप्रेम् की छोडी १८। बीचयाते पहर के मादि में क्योंही पहनमों इर्द दाल भी सबीरतेए की सारी फरल से पाकी

नहीं ॥ ३। तुम्हारे ही हाथों में परमेश्वर ने श्रोरेश्र् । पुश्य की पक्षहकर उस से पूछा श्रीर उस ने सुक्कोत् श्रीर जेव् नाम मिद्यान् के द्वाकिमी की कर दिया से। तुम्हारे घराघर में क्या कर सका। जब उस ने यह बात कही तब उन का जी उर्च की श्रीर से ठंडा है। गया ॥

8। से शिदोन् श्रीर उस की स्या की तीना सा पुरुष जो शके मान्दे थे पर तै।भी खदेड्ते रहे यर्दन के तीर श्राकर पार गये॥ ५। तव उस ने मुक्कोत् के सोगों से कहा मेरे पीछे इन स्नानेहारी की रीटियां दो वयों कि ये धके मांदे है और मै मिद्यान के जेवड स्रीर सल्मुना नाम राजास्त्रीं का पीका किये जाता ष्ट्र॥ ६। सुक्क्रीत् के द्वाकिमीने उत्तर दियाक्या जेबइ ग्रीर सल्मुद्रा तेरे हाण मे पह चुके है कि इम तेरी चेना की राठी है ॥ १। गिदोन् ने कहा जब यहीवा जेबह थीर सल्मुना की मेरे हाथ मे कर देगा तब मै इस बात के कारण तुम की जगल के कटी ले थार विच्छू पेडों से कुटूजा ॥ ६। वहां से वह पनूरल् की गया थीर वहां के लोगी। से ऐसी धी बात कही थार पनूरल् के लागा ने सुक्कीत् के लागा का सा उत्तर दिया॥ १। उस ने पनूरल् के लेगों से कहा जब मै कुंघल से लाट श्राकेंगा तव इस गुम्मट की का दुशा ॥

चन को साथ यो ई पंद्रह इजार पुरुषों की सेना थी क्यों कि पूर्यक्षियों की सारी सेना में से उतने ही रह इजार इधियारखन्द घे॥ १९। से गिरोन् ने नासइ थीर याग्बद्दा की पूरव खोर हेरी में रहनेहारी के मार्ग से चकुकर उसे सेना की जी निहर पड़ी थी मार लिया॥ १२। धीर जब रीवा खीर सस्मुना मारी तब उस ने उन का पीछा करके मिद्यानियों के उन दे।नें राजाओं श्रर्थात् जेबह् श्रीर चल्तुझा की पकड लिया थीर सारी सेना की हरा दिया ॥ १३ । स्त्रीर योखाश्का पुत्र गिदोन् हेरेस् नाम चढाई पर से सहाई से लैं।टा, 98। बीर सङ्गीत् के एक खवान

के सतहतरीं दाकिमीं थीर पुरनियों के पते लिख-वाये॥ १५। तव वह सुक्कील् के मनुष्यों के पास जाकर कहने लगा जेवह् स्रीर सल्मुझा की देखी विन के विषय तुम ने यह कहकर मुक्ते चि**ठाया** था कि वया जेवह थार सत्मुना श्रभी तेरे हाथ में है कि इम तेरे घके मादे जनीं की रोठी दें॥ १६। तब चस ने चस नगर की पुरनियों की पक्षदा खीर जंगल को कटीले खीर विच्छू पेष लेकर सुक्कीत को पुरुपों को कुरू सिखाया॥ १०। खीर उस ने पनूरल् को गुम्मट की का दिया थीर उस नगर के मनुष्यों की घात किया। १८। फिर उस ने जेवद् ग्रीर सल्मुद्रा से पूछा की मनुष्य तुम ने ताबीर पर घात किये थे वे कैसे थे उन्हों ने उत्तर दिया बैसा तू वैसे ही वे भी घे श्रधीत् एक एक का इप राजकुमार का सा, धा। १९। उस ने कहा वे तो मेरे भाई व्यान मेरे सहोदर भाई ये यहावा के जीवन की सेंह यदि तुम ने उन की जीती छीडा दोता ती मे तुम की घात न करता ॥ २०। तस्र चस-ने अपने बेठे पुत्र येतेर् से कहा चठकर इन्हें, घात कर पर जवान ने अपनी तलवार न खीची क्योंकि वह तव तक लड़का शी षा इस लिये वह डर गया ॥ २१ । तय क्षेत्रह् श्रीर ९०। जेवाह श्रीर सल्मुझा तो कर्फार् में श्रीर सल्मुझा ने कहा त् उठकर इस पर प्रदार कर क्योंकि नैसा पुरुष हो बैसा की उस का पीरुष भी देशा। से। गिरोन् ने उठकर जेवस् श्रीर सरमुद्गा की घात गये थे और को मारे गये थे वे एक लाख बीस किया और उन के कटों के गलों के चन्द्रधारी की से लिया ॥

२२। तब इसारल् के पुरुषा ने गिदीन् से कड़ा तू इमारे जपर प्रमुता कर, तू थीर तेरा पुत्र श्रीर पाता भी प्रमुता कर व्योक्ति तू ने इम की मिस्पान् के हाथ से हुड़ाया है। २३। गिदोन् ने उन से कहा में तुन्हारें कपर प्रमुता न कबंगा थे। र न मेरा पुत्र तुम्हारे कपर प्रभुता करें यहावा ही तुम पर प्रभुता करेगा ॥ २८। फिर गिक्षेन् ने उन से कहा में सुम से जुड़ मांगता हू अर्थात् तुम मुक्त की अपनी अपनी लूट में के नत्य दे। वे जी इशमारली शे इस कारका उन, को नत्य से।ने की थे॥ २५ । उन्हों ने

<sup>(</sup>१) मूल में उन। (३) वा सूर्य उदय न होने पाया कि थात्राम् का पुत्र गिदीन् लढाई से सीटा।

कदा निश्चय एम देरो से उन्हों ने कपड़ा विकाकर उस में भाषनी भाषनी लूट में के नत्थ डाल दिये। २६। को सोने के नत्य उस ने मांग लिये उन का तील एक इजार सात से। वेकेन् हुआ और उन की क्रोड़ चन्द्रदार भुमने श्रीर वैंगनी राग के वस्त्र की मिट्यानियों के राजा पहिने ये थीर उन के कटों के ग़लों के कंठे थे। २०। उन का गिदोन् ने एक रपोद् अनवाक्तर खपने खोप्रा नाम नगर मे रक्ता बीर यब इसारल् वटां व्यभिचारिन की नाई उस के पीके हो लिया और यह गिदीन खीर उस के घराने के लिये फन्दा ठहरा॥ २८। मा मिद्यान् इवारलियां से दय गया खीर फिर सिर न उठाया खीर शिदोन् के जीवन भर अर्थात् चालीस वरस सें। देश चैन से रहा ॥

२९। योग्राश्का पुत्र यमन्याल् तो जाकर ग्रापने घर में रहने लगा ॥ ३०। श्रीर ग्रिदोन् के सत्तर ब्रेटे उत्पन्न हुए क्योंकि उस के बहुत स्त्रियां घी। ड्या थीर उस की जो एक सुरैतिन शकीम् में रहती भी वह भी उस का जन्माया एक पुत्र जनी भीर गिदेल् ने उस का नाम खदीमेलेक् रक्खा ॥ ३२ । निदान वायाण् का पुत्र गिहोन् पूरे छुड़ापे में मर गया खार ष्ययोरकेरियों के श्रोपा नाम गाय में उस के पिता योष्प्राण् की कथर में उस की मिट्टी दिई गई।

३३ विवित् के सरते ही दसाएली फिर गये थीर व्यभिवारिन की नाई वाल् देवताओं के पीहे हा लिये श्रीर घाल्यरीत् की श्रपना देवता मान लिया ॥ इष्ठ । ग्रीर इसारक्षियों ने प्रापने परमेश्वर यहावा की जिस ने उन की चारीं ग्रीर के सब ग्रमुको को द्वाच से हुड़ाया चा समरख न रक्खा। ३५। ग्रीर न उन्हों ने यस्ट्याल् अर्थात् गिदीन् की उस सारी मलाई के बानुसार का उस ने इसारलिया के साथ किई भी उस के घराने की प्रीति दिखाई।

(स्त्रीनेतेक् का चरित्र)

जाकर उन से फीर बापने नाना के सारे घराने से क्या में खपने नये मधु की छोड़ जिस से परमेश्वर

यों कदने लगा, २। शकेम् के सब मनुष्या से यह पूक्ने कि तुम्दारे लिये क्या भला है क्या यह कि यरुट्याल् के सत्तरीं पुत्र तुम पर प्रमुता करे वा यह कि एक ही वुरुष तुम पर प्रमुता करे थार यह भी समरख रक्को कि मै तुम्हारा ही हाड मांस हूं॥ इ। सी उस के मामाओं ने शकेस् के सब मन्त्रीं से ऐसी ही वार्त कहीं थीर उन्हा ने यह साचकर कि खबीमेलेक् तो इमारा भाई है खपना मन उस के पोके लगा दिया ॥ १। तव उन्हों ने वाल्बरीत् क्षे मन्दिर में से सत्तर टुकड़े क्षे उस को दिये छीर उन्दे लगाकर अधीमेलेक् ने इलके इलके श्रीर लुच्चे जन रख लिये के। उस के पीके है। लिये ॥ ५। तय उस ने खोवा में खपने पिता के घर जाके खपने भाइयों की जो यरुव्वाल् के स्तर पुत्र घे एक ही पत्थर पर द्यात किया। पर यच्छ्याल् का याताम् नाम लष्ट्ररा पुत्र क्रिपक्तर खच गया॥

६। तब शक्तेस्को सब मनुष्यों श्रीर वेत्मिल्ली के सब क्षेण ने एक्ट्रे देशकर शकीस् में के खभे के पासवाले वाजवृद्ध के पास अवीमेलेक् की राजा किया। १०। इस का समाचार सुनकर ये।तास् गरिज्जीम् पदाद की चोटी पर खाकर खडा हुआ थ्रीर कचे स्थर से पुकारको कचने लगा दे शकीस की मनुष्या मेरी मुना इस लिये कि परमेश्यर भी तुन्हारी सुने ॥ ८। सब ख़ब किसी का श्रीभपेक करके श्रपने कपर राजा ठदराने की चले से उन्हों ने जलपाई के वृत्त से कहा तू इस पर राज्य कर ॥ ९ । जलपाई के वृत्र ने कहा क्या में अपनी उस चिकनाइट की होडकर जिस से लोग परनेश्वर थ्रीर मनुष्य दोनों का बादरमान करते हैं वृक्षे का ब्राधिकारी होकर इधर उधर डोलने की चहुं॥ १०। तब वृक्षे ने श्रजोर के वृद्ध से करा तू प्राकर इस पर राज्य कर॥ १९। याजीर के वृद्ध ने उन से कहा वया में अपने मीठेपन थीर अपने अच्छे अच्छे फतों की छोड़ वृत्तीं का श्रीधकारी देशकर इधर उधर होलने की चलूँ॥ दे ग्रह्माल् का पुत्र अधीमेलेक् शकेम् १२। फिर वृक्षे ने दाखलता से कहा तू आकर हम की अपने मामाभी के पास पर राज्य कर ॥ १३। दाखलता ने उन से कहा

श्रीधकारिन होकर इधर उधर होलने की चतूं। प्र । तब सब वृद्धां ने भड़बेड़ी से कहा तू ग्राकर हम पर राज्य कर ॥ १५ । ऋड़बेडी ने उन वृत्ती से कहा यदि तुम अपने जपर राजा द्वीने की मेरा अभिपेक सचाई से करते है। तो साकर मेरी काह में शरख ला श्रीर नहीं ती भड़वेडी से स्नाग निकलेगी जिस से लवानान् को देवदार भी भस्म हो जाएंगे॥ १६। से अब यदि सुम ने सचाई श्रीर खराई से श्रवीमेलेक की राजा किया श्रीर यक्तवाल् श्रीर उस के घराने से भलाई किई श्रीर उस से उस के काम के येत्रय वर्ताव किया है। ते मला ॥ १७। मेरा पिता ती तुम्हारे निमित्त लंडा श्रीर श्रपने प्राया पर खेलकर तुम की मिद्यानियों के हाथ से छुडाया था॥ १८। पर तुम ने श्रव मेरे पिता के घराने के विषद्ध उठकार उमें की सत्तरी पुत्र एक भी पत्थर पर घात किये और उस की लैंडिंग के पुत्र श्रवीमेलेक् की इस लिये शक्तेम् को मनुष्यो को फपर राक्षा ठइराया है कि वह तुम्हारा भाई है।। १९ । से। यदि तुम लोगो ने आज के दिन यस्ट्याल् श्रीर उस के घराने से सञ्चाई थ्रीर खराई से वर्ताव किया है। तो श्रवी-मेलेक् के कारण श्रानन्द करी थै।र घह मो तुम्हारे कारण ग्रानन्द करे॥ २०। ग्रीर नहीं ता श्रबीमें लेक् से ऐसी प्राप्ता निकले जिस से शकीम् की मनुष्य ग्रीर वेत्मिल्ली भस्म हा जाएं श्रीर शक्षेम् के मनुष्यां थ्रीर वेत्मिल्ली से ऐसी खारा निकले जिस से खर्बी-मेलेक् मस्म हो जाए॥ २९। तक योताम् भागा थ्रीर अपने भाई अबीमेलेक् के डर के मारे छेर् की जाकर घडीं रहने लगा ॥

२२। श्रीर श्रवीमेलेक् इसारल् के कपर तीन घरम दाकिम रहा॥ २३। तव परमेश्वर ने श्रवी-मेलेक् श्रीर श्रकेम् के मनुष्यों के बीच रक घुरा श्रात्मा भेज दिया से श्रकेम् के मनुष्य श्रवीमेलेक् का विश्वासघात करने लगे, २४। जिस से यस्व्वाल् के सत्तरीं पुत्रों पर किये हुए उपद्रव का फल भेगा। जार श्रीर टन का खून उन के घात करनेहारे

श्रीर मनुष्य दोनों को ग्रानन्द द्वाता है खुद्धों को चन के भाई श्रवीमेलेक् का श्रीर उस के श्रापने श्रीवकारिन द्वाकर इधर उधर दोलने को चन्नं॥ भाइयों के घात करने में उस की उद्दायता करने द्वारे पर राज्य कर ॥ १५। कहं बेढी ने उन खुद्धों से कहा तथा कर मनुष्यों को मी लगे॥ २५। से श्रक्तेम् के पर राज्य कर ॥ १५। कहं बेढी ने उन खुद्धों से कहा मनुष्यों ने पहाईं। की चिंधिया पर उस के लिये घातुकों को बेठाया जा उस मार्ग से सब आने स्वाई से करते द्वा तो काकर मेरी काह में श्राप्य जानेहारें। की लूटते थे श्रीर इस का समाचार लो श्रीर नहीं तो कहं वेडी से श्राम निकलोगी जिस

२६। तब गबेद का पुत्र गाल अपने भाइया समेत शक्तेस् मे आया थार शक्तेस् के मनुष्या ने उस का भरीसा किया॥ २०। श्रीर उन्हों ने मैदान से जाकर श्रपनी श्रपनी दाख की बारियों के फल ताई श्रीर उन का रस रीन्दा श्रीर स्तुति का बलिटान कर अपने देवता के मन्दिर में जाकर खाने पीने श्रीर श्रक्षीमेलेक् की कीसने लगे॥ २८। तब श्वेद के पुत्र गाल् ने कदा अवीमेलेक् कीन दै शकेस् कीन हैं कि इम उस के अधीन रहे क्या वह यस्टवाल् का पुत्र नहीं क्या जञ्जूल् उस का नाइव नहीं शकीस् के पिता इमेार् के लोगों के तो छाधीन हो पर इम उस के अधीन क्यो रहे। २९। खीर यह प्रजा मेरे व्यथ में होती तो क्या ही भला होता तब ती में अबी-मेलेक् को दूर करता फिर उस ने श्राबी मेलेक् से कहा श्रपनी सेना की ग्रिन्सी बढ़ाकर निकल खो ॥ ३०। रखेद् के पुत्र गाल् की ये वाते मुनकर नगर के द्यांकम जछूल् का कीष भङ्क उठा॥ ३१। स्त्रीर उठ ने श्रवीमेलेक् के पास किएके दूती से कहला भेजा कि एवेद्का पुत्र गाल् थीर उस के भाई। शकेस् मे थाक नगरवासों को तेरा विरोध करने का उसकाते हैं।। ७२। से। तूछ पने संग्रवाली समेत रात की। उठकर मैदान में घात लगा॥ ३३। फिर बिहान की सबेरे सूर्ण के निकलते ही उठकर इस नगर पर चढाई करना श्रीर जब वह स्रपने संगवाली समेत तेरा साम्बना करने की निकले तब की कुछ तुभ से बन पहें बही उस से करना॥

इशा तब श्रबीमेलेक् श्रीर उस के सम के सब लोग रात की सरु चार गोल बांधकर शर्कस्के विक्षु घात में बैठ गये॥ ३५। श्रीर स्बेद् का पुत्र

<sup>(</sup>१) मूल में उपप्रव साए ।

<sup>(</sup>१) नूस ने चतुराई से।

तव अवीमेलेक् बीर उसके संगी घात होड़कर उठ खड़े हुर ॥ ३६ । उन लोगों की देखकर गाल् जळूल् से कहने हा। देख पहाड़े। की चीटियों पर से पेड़ी में से एक डाली काटी खीर उसे उठाकर अपने लेशा उत्तरे काते हैं जबूल् ने उस से कहा बह ती। पहाड़ों की काया है जो सुमें मनुष्यों के समान देख पड़ती है। गाल् ने फिर कहा देख लेगा देश के वीचाबीच शिकर उतरे आते और एक गोल मान- एका डाली काट लिई और अवीमेलेक् के पीछे है। नोम् नाम बाजवृत्त को मार्ग से चला प्याता है॥ उन को गरु पर डालकर गरु' में प्यांग लगाई से। इद । जबूल् ने उस से कहा तेरी यह बात कहां शकेस् के गुम्मट के सब स्त्री पुरुष का प्रटक्त रही कि अवीमेलेक् कीन है कि इन उस के अधीन एक इतार चे मर गये। रई ये ते। वे ही लोग हैं जिन को तूने निकम्मा काना गा से। स्रव निकलकर उने से लड़ ॥ साम्हन होरे खहे करके उस की ले लिया ॥ ॥१। अरं। से गाल् शकीम् की पुरुषों का व्याखा है। पर उस नगर के बीच एक हुठ गुम्मट या से क्या वादर निकलकर ग्रवीमेलेक् से लड़ा ॥ 80 । श्रीर स्त्री श्रा पुरुष नगर के सब लेगा भागकर उस श्रावीमेलेक् ने उस की खदेडा श्रीर वह श्रावीमेलेक् में घुसे श्रीर उसे वन्द करके गुम्मट की इत पर के साम्दने से भारा। ग्रीर नगर के फाटक लें पहुं-चते पहुंचते बहुतेरे घायल देाकर गिरे ॥ १९ । तब श्रवीमेलक् श्रवमा में रहने लगा भीर जधूल् ने गाल् थार उस के माइयों की निकाल दिया और शकेस किसी स्त्री ने चक्की का कपरला पाट खबीमेलेक् में नरहने दिया॥ ४२। दूसरे दिन लेगा मैदान में निकल गये थीर यह अवीमेलेक की बताया गया ॥ ४३। स्प्रीर उस ने खपने जनों के तीन गाल बांधकर मैदान में घात लगाई थीर जब देखा कि लोगा नगर से निकले स्नाते है तब उन पर चट्टाई करके उन्हें मार लिया॥ १४ । ग्रबी-मेलेकू अपने चंग के गोलां समेत यागे दे। इकर नगर के फाटक पर खड़ा हा गया थै।र दे। गोली ने उन सब लेगीं पर धावा करके जा मैदान में घे उन्देमार डाला॥ ८५। उसी दिन स्रवीमेलेक् ने नगर से दिन भर लढकर उस की "ले लिया थीर उस में के लोगों की घात करके नगर दिया श्रीर उस पर सेान कितरवा क्रीका दिया ॥

8ई। यह सुनक्षर शकीम् को गुम्मट को सब रहने-हारे रुल्बरीत् को मन्दिर को गढ में जा घुसे॥ 80। अब श्रावीमिनेक् को यह रामाचार मिला कि (१) मूल में उन के कपर गढ।

गाल् वादर काकर नगर के फाटक में खड़ा हुआ, शकेम के गुम्मट के सब मनुष्य एक हे हुए हैं, 8<sup>द</sup>। तव वह अपने चव चींगयों उमेत उल्मान् नाम पदाह पर चढ़ गया और हाथ में सुस्टाड़ी से कंधे पर रख लिई श्रीर ध्रपने संगवालों से कहा कि जैसा तुम ने मुक्ते करते देखा वैसा ही तुम भी भट करो। छ । से उन उठ को गों ने भी एक

> ५०। तब खबीमेलेक ने तेबेष् की जा उस के चक्राये ॥ ५२ । तव स्रबीमेलेक् गुम्मट के निकट वाकर उस के विक्ष लड़ने लगा और गुम्मट के द्वार सो गया कि उस में आग लगाए ॥ ५३। तय के सिर पर डाल दिया और उस की खोपड़ी फट गई॥ ५४। से उस ने ऋट ख़पने हाँघयारी के छोने-द्वारे जवान की वुलाकर कहा व्यपनी तलवार खींच-कार सुकी मार डाल रेसान दी कि लीग मेरे विषय कहने पारंकि उस की एक स्त्रीने घात किया से। उस के जवान ने तलवार भेंक दिई ग्रीर वद सर गया ॥ ५५ । यह देखकर कि श्रवीमेलेक सर गया है इसारली खपने खपने स्थान की चले गये। ५६ । चेा जा दुष्ट काम श्रवीमेलेक् ने श्रपने सत्तरी भाइयों की घात करके श्रपने पिता के साथ किया था उस की परमेश्वर ने उस के सिर पर लै।टा दिया॥ ५०। छै।र शकीस्के पुरुषों के भी सब दुष्ट काम प्रसेश्वर ने उन के सिर पर लैंग्डा दिये और पकळ्याल्की पुत्र योताम् का साप

(तींसा चीर वाईर में परित्र)

२० ब्रामिलेक् के पीछे इंडाएल् के कुड़ाने के लिये तीला नाम एक इस्डाकारी उठा वह दोदी का पीता खार पूथा का पुत्र था खार एप्रेम के पहाडी देश के शामीर् नगर में रहता था॥ २। वह तेईस बरस लें इंडाएल् का न्याय करता रहा तब मर गया शार उस की शामीर् में मिट्टी दिई गई॥

३। उस को पोक्टे गिलादी यार्ड्र उठा घड वार्ड्स वरस लें दसारल् का न्याय करता रहा॥ 8। श्रीर उस के तीस पुत्र ये की गर्दाह्यों के तीस बत्तों पर सवार हुआ करते ये श्रीर उन के तीस नगर भो ये की गिलाद देश में है श्रीर आज लें हत्वीत्यार्ड्र कहलाते है॥ ५। श्रीर यार्ड्र मर गया श्रीर उस की कामीन् में मिट्टी दिई गई॥

(बिप्रह का चरित्र)

६। तब इसाएलो फिर वह करने लगे जो यहोवा के लेखे में बुरा है अर्थात् वाल् देवताक्री धानतीरेत देविया और धारम् सीदान् माधाव ब्यस्मानियों बीर पलिशितयों के देवतास्रों की उपा-सना करने लगे श्रीर यद्दीवा की त्याग दिया श्रीर उस की उपासना न किई ॥ ७। सा यहावा का कीय इसारल् पर भड़का थीर उस ने उन्हें पोल-वितयों श्रीर अमिनियों के अधीन कर दिया। ८। श्रीर उस वरस ये इसायेलियों की पेरते श्रीर पीसते रहे वरन यर्दन पार एमेरिया के देश शिलाद में रहनेहारे सब इसार्शलया पर खठारह बरस लो कंषेर करते रहे॥ ९ । ग्राम्मोनी यहूदा श्रीर विन्या-मीन् से थीर एप्रैम् के घराने से लडने की यर्दन पार जाते थे यहां लो कि इखाएल खडे संकट मे पडा ॥ १०। तव इसार सियों ने यह कहकर यदे। वा की दोहाई दिई कि इन ने से प्रापने परमेश्वर की त्यागकर वाल देवताकी की उपासना किई दैयह इस ने तेरे विक्ष पाप किया दै॥ १९। यदे। या ने इसार्यालया से कहा क्या में ने तुम की मिस्रिया समीरियां श्रामीनियां स्रीर पॉलिंग्तियां से म हुशाया था ॥ १३ । फिर जब सी हो मी कीर समालेकी खीर माओ नी लोगों ने तुम पर अंधेर किया
खीर तुम ने मेरी दोहाई दिई तब में ने तुम की
उन के हाथ से भी छुडाया ॥ १३ । ती भी तुम ने
मुक्ते त्यागकर पराये देवता खों की उपार्टमा किई है
इस लिये में फिर तुम की न छुडा का। ॥ १४ ।
जाखी खपने माने हुए देवता छों की देशहाई दो
तुम्हारे संकट के समय वे ही तुम्हें छुडाएं ॥ १० ।
इसार लिये ने यहादा से कहा हम ने पाप किया
है सो जो कुछ तेरी हुछि में भला हो खही हम से
कर पर खाने हमें छुडा ॥ १६ । तख वे बिराने
देवता खों की खपने बोच से दूर करके यहावा की
सपारना करने लगे खीर वह इसार लियें के कष्ठ
के कारण खेदित हुआ।

90। तब श्रम्मोनियों ने एकट्ठे होकर गिलाइ में श्रपने होरे हाले श्रीर इसार्यलियों ने भी एकट्ठे होकर मिरपा में श्रपने होरे हाले ॥ १८। तब गिलाइ में के हाकिम एक दूसरे से कहने लगे कीन पुरुष श्रम्मोनियों से लहने का श्रारंभ करेगा खह गिलाइ के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा ॥

श्रीर वह विश्वा का वेटा श्रा श्रीर गिलाद ने यिप्तृह की जन्माया श्रा ॥ २ । गिलाद की स्त्री के भी वेटे उत्पन्न हुए श्रीर जब व बहे हो गये तब यिप्तृह की यह कहकर जिकाल दिया कि तू जी विरानी का वेटा है इस कार इमारे पिता के घराने में भाग न पाएगा ॥ ३ । से यिप्तृह श्रवने भाइयों के पास से भागकर ते व देश में रहने लगा श्रीर यिप्तृह के पास इलके इलके मनुष्य एक हे हुए श्रीर उस के संग बाहर जाते श्रे॥

8। कितने दिन पीक्ने श्रम्मोनी इक्षाएल् से लड़ने लगे ॥ ५। जब श्रम्मोनी इक्षाएल् से लड़ते थे तब गिलाद् के पुर्रानये यिप्तृइ की तीख् देश से ले भाने की गये, ६। श्रीर यिप्तृइ से कहा चलकर हमारा प्रधान हो जा कि इस श्रदमीनियों से लड सकें। १। यिप्तृइ ने गिलाद् के पुर्रानयों से कहा क्या सुम

<sup>(</sup>१) अर्थात् यार्र् की बंदितया।

ने मुक्त से बैर करके मुक्ते मेरे पिताको घर से निकास न दिया था फिर श्रव संकट में पड़कर मेरे पास वर्षो आये हो ॥ ८ । शिलाद के प्रतियों ने यिप्तृष्ट् से कहा इस कारण इस प्रय तेरी ग्रीर फिरे दे कि तू एमारे सा चराकर श्रामीनिया से सह सय तू इमारी खोर से गिलाद के सय नियासियो का प्रधान ठहरेगा ॥ १ । विप्तृद् ने शिलाद् के पुर-नियों से पूछा यदि तुम सुभी अस्मेरानियों से लहने की फिर मेरे घर ले चला थीर परीधा उन्हें मेरे ष्टाच कर दे तो वया में तुम्हारा प्रधान ठष्टच्या ॥ ९०। गिलाट् के पुरनियों ने विमुद्ध से कहा निश्चय इस तेरी इस बात के ब्रतुसार करेंगे बराबा इसारे सेरे यीच इस वयन का मुननेवाला है ॥ १९ । सा विष्ठह गिलाइ के पुरनियों के मंग चला और लेगी ने उस की प्रापन कपर मुख्य और प्रधान ठप्टराया भीर यिप्तद् ने प्रयनी सारी द्यांत मिस्पा में यद्याद्या के मुनते कह दिई॥

१२। तद्य विप्रदाने प्रस्तोनियों के राजा के पास दूतीं से यह कहला भेजा कि तुभी सुभ से क्या काम कि हू मेरे देश में लड़ने का प्राया दे॥ १९। श्रमोर्गिनेयों के राजा ने विप्तद के दूसी से फरा कारल यह है कि लय इसाण्लो मिस से प्राये त्तव श्रानीन् से यटवाक् श्रीर यर्दन की की मेरा देश मा उन की उन्हों ने छीन लिया है। एव उस की विना माइरा किये फेर दे॥ १८। तब विप्रदुने फिर श्रम्मेर्गनियों के राजा के पास यह कहने की दूत भेले कि, १५ । विप्रष् तुम मे वे कहता है कि प्रयाग्ल् ने न तो मीप्राय् का देश ले लिया खीर न प्राम्मोनियों का ॥ १६ । यरन स्रय से मिस से निकले और दगाण्ल अंगल में पाते हुए लाल मसुद्र राक चला ग्रीर कादेश की ग्राया, १०। तथ इसाग्ल् ने ग्दोम् के राजा के पास दूतीं से यद कारला भेजा कि मुक्ते व्यपने देश में देशकर जाने दे कीर मदोम् के राजा ने उन की न मानी उची रीति वस ने मेग्याय के राजा में भी कप्तला भेजा थीर है यह इसारिलयों थीर अम्मोनियों के बीच आज उस ने भी न मोना के इसाग्ल् कादेशू में रद गया॥ न्याय करे॥ ३६। तीभी क्रम्मोनियों के राजा ने यिप्तद्

मीयाव दीनी देशी के बाहर बाहर छूमकर मीसाव् देश की पूरव थोर से श्राकर अर्ने नु के इसी पार व्यपने हरे डाले बीर मोखाव के खिवाने के भीतर न गया क्योंकि मास्राय् का विवाना स्रनीन् या॥ १९। फिर इद्याएल ने एमेरियों के राजा सीदान के पास जा धेप्रयोन् का राजा था दूसों से यद कदला भेजा कि इमे खेपेने देश में दीकर इमारे स्थान की जाने दे॥ २०। पर सीदान् ने इसारल् का इतना विश्वास न किया कि उसे अपने देश में शिकर जाने दे घरन प्रपनी सारी प्रजा की रकट्टी कर व्यपने डेरे यहस् में खहे करके द्वारल् से लंडा ॥ २१। थ्रीर इसारल् को परमेश्वर यद्दीवा ने सीदीन् की सारी प्रजा समेत इशाएल् के एाथ में कर दिया थै।र उन्दों ने उन की मार लिया से इसारल उस देश के निवासी एमेरियों के सारे देश का अधिकारी धा गया ॥ २२ । यर्थात् यद्य यनीन् से यद्ये।क् लीं धीर जंगल से ले यर्दन लें एमेरियों के सारे देश का व्यधिकारी हो गया॥ २३। सा व्यव दसायल के परमे-ज्यर यदोवाने प्रपनी इसारली प्रजा के साम्दने से एमे।रियों को उन के देश से निकाल दिया फिर क्या तू उसका प्राधिकारी देनि पारगा॥ २४। वया तू उस का श्रीधकारी न दोगा जिस का तेरा कमे। श्र देवता तुकी श्रीधकारी कर दे इसी प्रकार से जिन सोगों की इमारा परमेदवर यद्दावा हमारे साम्दने से निकासे उन के देश के अधिकारी इम द्वीगे ॥ २५। फिर क्या तू मायाय् के राजा सिप्पोर् के पुत्र वालाक् से कुछ श्रच्छा चै व्या चस ने कभी इसार्गलयां से कुछ भी मगहा किया वया घद उन से कभी लहा ॥ २६ । जय कि इसाग्ल् छेश्वान् थीर उस के गांवा मे थीर खरा-एर् श्रीर उस के गावीं में श्रीर श्रनीन् के किनारे के सब नगरीं में तीन सा वरस से वसा है ता इतने दिनों में तुम खेागों ने उस की क्यों नहीं कुष्टा लिया ॥ २०। में ने तेरा श्रापराध नदीं किया तूरी मुक्त से सड़ाई करके युरा व्यवहार करता है से यहावा का न्यायी ९८ । तथ उस ने जंगल में चलते चलते स्दोम् ख्रीर | की ये बार्त न मानी जिन की उस ने कहला भेजा था।

भर । तत्र यद्यावा का श्रात्मा यिमृद् पर श्रा गया
श्रीर वह गिलाद श्रीर मनश्ये से होकर गिलाद की
भिरंप में श्राया थार गिलाद के मिरंप से होकर
श्रम्मोनियों की श्रीर चला ॥ ३० । श्रीर यिमृद् ने
यह कहकर यहावा की मन्नत मानी कि यदि तू
नि सदेद श्रम्मोनियों का मेरे हाथ कर दे, ३९ । ते।
सब में कुशल के साथ श्रम्मोनियों से लीट श्राक्त तब
सो कोई मेरी भेट के लिये मेरे घर के द्वार से निकले
यह यहावा का ठहरेगा श्रीर में ससे होमबलि
करके चढाकगा ॥ ३२ । तब यिमृद् श्रम्मोनियों से
सड़ने की उन की श्रीर गया श्रीर यहावा ने उन
की उस के हाथ में कर दिया ॥ ३३ । श्रीर वह
श्ररेगर् से से मिन्नीत लें बरन श्रावेल्करामीम् लें।
सीतने जीतने उन्हे बहुत बढी मार से मारता गया
श्रीर श्रम्मोनी इश्रारांलियों से दख गये ॥

३८। जब यिमुद्द मिस्पा की अपने घर आया तब उस की बेटी डफ बनाती थ्रीर नाचती हुई उस की मेंट के लिये निकल याई वह उस की एकलीती थी उस की छोड उस के न वेटा थान बेटी। इध । उस की देखते ही उस ने स्रापने कपड़े फाड़कर कहा द्वाय मेरी बेटी तू ने मेरी कमर तोड दिई। थीर तूभी मेरे कप्ट<sup>ें</sup>देनेवाली में की द्वागई है क्योंकि में ने यद्दावा की वचन दिया है धीर उसे टाल नदीं सकता॥ ३६ । उस ने उस से कहा हे मेरेपिता तूने जी यदीया की वचन दिया है से। जी बात तेरे मुंद से निकली है उसी के अनुसार मुक्त से वर्ताव कर किस लिये कि यद्दीवा ने तेरे श्रम्मोनी श्रत्रुओं से तेरा पलटा लिया है ॥ ३७ । फिर उस ने श्रपने पिता से कदा मेरे लिये यह किया जाए कि दे। महीने तक मुक्ते क्रीडे रह कि मै श्रपनी सफ्टे-लियों सहित खाकर पहाडों पर फिरती हुई अपने कुष्टारपन पर रेाती रहूं॥ ३८। उस ने कहा जा सा उस ने उसे दें। महीने की हुट्टी दिई से वह अपनी **यदेलिया संइत चली गर्इ और प**शादीं पर श्रापने सुवारणन पर रोती रही ॥ ३९ । दो महीने के बीते पर उद्ध श्रापने पिता के पास लाट खाई खीर उस ' (१) मूल में तू ने मुक्ते बहुत मुकाया है।

ने उस के विषय शापनी मानी हुई मन्नत की पूरी किया शीर उस कना ने पुरुष का मुंद कभी न देखा था। के इसारिलयों में यह रीति चली कि, 80। इसारिली स्त्रियां बरस बरस यिम्ह शिलादी की बेटी का यश्र गाने की बरस दिन में चार दिन जाया करती थीं।

१२ तब एप्रैमी पुरुष एकट्टे हो सापीन् की जाकर यिप्तृ से कहने स्रो कि चव तू अम्मोनियों से लडने की गया तब दम सग चलने के। क्यों न घुलवाया इम तेरा घर तुक समेत जला देंगे॥ २ । यिप्रद ने उन से कहा मेरा स्रोर मेरे लोगों का श्रम्मोनियों से खर्डा भगरा हुया घा श्रीर जब में ने तुम से सद्दायता मांगी तब तुम ने मुक्ते उन के दांघ से नहीं बचाया॥ ३। से यद देखकर कि ये मुक्ते नहीं वचाते में अपना प्राव ष्ट्रभेली पर रखकर अस्मानियों के विक्त चला और यहोबा ने उन की मेरे डाथ में कर दिया फिर तुम श्रव सुमा से लड़ने की क्यों चंठ श्राये हो ॥ १। तब यिप्रच् जिलाद् के सब पुक्षी की बटारके रप्रेम से लंडा श्रीर रप्रेम स्ना कहता था कि है शिलादिया तुम तो एप्रैस् श्रीर मनक्को के बीच रहनेवाले रप्रैमियों के भगाड़े हा सा गिलादियां ने उन को मार लिया ॥ ५। श्रीर गिलादियों ने यर्दन का घाट उन ने पहिले श्रापने वश में कर लिया थीर जब कोई रप्रैमी मगोडा कइता कि मुक्ते पार जाने दो नव जिलाद् के पुरुष उस से पुरुते थे वया तू रप्रेमी। है श्रीर यदि वह कहता नहीं, ६। तो वे उस से कहते थच्छा शिख्वोत्तेत् कह श्रीर वह कहता सिख्वा-लेत् क्योंकि उस से यह ठीक खोला न जाता चा तब वे उस की पकडकर यर्दन के घाट पर मार डालते घे से। उस समय खयालीस इजार रप्रैमी मारे गये । **७। यिप्रदृह्य वरस लें इसारल** का न्याय

(१) नूस में एशाती। (३) नूस में, जगरी में।

करता रहा तब यिप्रदृ गिलादी मर गया और उस

को गिलाद के किसी नगर में मिट्टी दिई गई।

सान् द्रधारत का न्याय करने लगा ॥ १ । श्रीर उस के तीस घेटे हुए थैं।र उस ने भपनी तीस बेटिया याहर व्याइ दिई श्रीर बाहर से अपने बेटों का व्याद करके तीच घष्ट्र ले श्राया श्रीर घष्ट इस्टारल् का न्याय सात व्यस्य करता रहा ॥ १०। तव इब्-सान् मर गया थीर उस की घेत्लेदेम् में मिट्टी दिएं गई ॥

११। दस के पीके लयूतूनी एलान् इसाएल् का न्याय करने लगा थार घर प्रचारल् का न्याय दस यरच भरता रहा ॥ १२। तघ म्लोन् बयूलूनी मर गया थीर उस को जयूलून् के देश के प्रणालीन् म मिट्टी दिई गई॥

९३। उस के पोड़े हिह्मेल् का पुत्र पिराते।नी षळीत् इषायत् का न्याय करने लगा ॥ १८। थार उस के खालीम बेटे थार तीस पाते हुए जा गर्दाष्टिया के चत्तर यञ्जा पर मधार मुखा करते थे। वर बाठ वरस ली इसारल का न्याय करता रहा। १५। तय हिह्नेल् का पुत्र पिरातानी प्रस्दे।न् मर गया और उस की ग्रीम् के देश के पिरातीन् में जो प्रमालेकियों के पहाड़ी देश में है मिट्टी रिकंशके ॥

(चिन्योन् का परित्र)

१३. भ्रीर दसाग्ली फिर वह करने सरो की यदीवा के लेखे में युरा दें का बद्दावा ने उन क्री प्रतिश्तिया के वश में चालीय धरस ला रक्या।

२। दानियों के कुल का सेरावासी मानेए नाम एक पुरुष था जिस की स्त्री वांभ दे।ने के कारण न अनी भी॥ इ। इस स्त्री के। यदोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा सुन हू बांक दीने के कारण नदी सनी पर श्रय गर्भवती देशकर घेटा जनेगी ॥ १ । से श्रय चौक्स रह कि न ते। तू दारामधु या श्रीर किसी मान्ति की मदिरा पीर श्रीर न कोई यशुद्ध यस्तु खार॥ प्रविक्ति त गर्भवती देवकर एक घेटा जनेगी भीत ।

 प्रस के पीके वेत्लेश्स् का निवासी द्य्- प्रिमेश्वर का नासीर् रहेगा थीर दशास्तियों के। प्रतिवित्तियां के दाय से हुड़ाने में बद्दी दाय लगारगा ॥ ६। उस स्त्री ने प्रपने पति की पास जाकर कहा परमेश्दर का एक जन मेरे पास श्राया था जिस का रूप परमेश्वर के दूत का सा खति भगयाय था श्रीर में ने चस से न पूका कि तूकाई का है छीर न उस ने मुक्ते प्रापना नाम वताया ॥ ७। यर उस ने मुक्त से कहा सुन तू गर्भवती देवकर वेटा सनेगी से खब न तो दायमधु वा श्रीर किसी भान्ति की मदिरा पीना थीर न कीर्च पशुद्ध यस्तु खाना क्योंकि वह सहका जन्म से मरण के दिन सो परमेश्वर का नाजीर् रहेगा ॥ ८। तय माने। इ ने यदीवा से यद धिनती किई कि पे प्रभु विनती सुन परमेश्वर का यद जन जिसे तू ने भेजा था फिर हमारे पास क्राए ख्रीर इमें सिखलाए कि जी बालक उत्पन्न द्दीनेवाला है उस से हम क्या क्या करे ॥ ९। मानेह की यह बात परमेश्वर ने सुन लिई से जब बह स्त्री मैदान में बैठी घी थीर उस का पति माने।इ उस को सा न था तय परमेश्वर का यही दूत उस के पास थाया॥ १०। से। उस स्त्री ने भट दी इकर श्रपने प्रति को यह समाचार दिया कि नी पुरुष चस दिन मेरे पास खाया था उसी ने मुझे दर्धन दिया है। १९। से माने। ट् स्टकर श्रपनी स्त्री के पीहे चला और एस पुस्प के पास बाकर पूका कि क्या तू बदी पुष्प दैं जिस ने दस स्त्री से बात किई घीं उस ने करा मै यही हू॥ १२। सानी हूने करा श्रव तेरे घचन पूरे दे। साएं उस घालक से कैसा व्यव-धार करना चाहिये थार उस का क्या काम द्वारा। १३। यदीचा को दूत ने मानी इसे कहा जिलनी यस्तु गों की चर्चा में ने इस स्त्री से किई भी उन स्य से यर परे रहे। १४। यह कोई वस्तु ने। दाख-लता से उत्पन्न होती है न खार ग्रीर न दाखमधु वा थ्रीर किसी मान्ति की मदिरा पीए थ्रीर न कोई श्रशह वस्तु खाए की जो श्राचा में ने इस की दिई थी उसी की यए माने॥ १५। मानेए ने यहावा के द्त से कदा दम तुम की विलमाने पारं कि तेरे पर को सिर पर कुरा न फिरे क्योंकि यह जन्म ही ने लिये यक्तरी का एक खद्वा पकाकर तैयार करे।

चाहे ता यहाबा ही के लिये कर। मानाह ता न जानता या कि यह प्रदेशवा का दूत है ॥ ९०। मानाइ ने यहावा के दूत से कहा अपना नाम वता इस लिये कि जब तेरी बाते पूरी हा तब हम तेरा आदरमान कर सकी॥ १८ । यहावा के दूत ने सस से कहा मेरा नाम ते। अद्भुत है से। तू उसे क्ये। पूछता है। १९। तय माने। ह ने अनुवाल समेत वकरी का एक बच्चा लेकर चटान पर यद्दीया की लिये चढ़ाया तब उस दूत ने मानेाष्ट् श्रीर उस की स्त्री के देखते देखते श्रद्धत काम किया। २०। श्रार्थात् जब लें। उस बेदी पर से थाकाश की ग्रोर उठ रही घी तब यहावा का दूत उस घेदी पर की ला में डाकर मानाइ श्रीर उसे की स्त्री के देखते देखते चक़ गया से। वे भूमि पर मुद्द की वल गिरे॥ २९। पर यदीवा के दूत ने मानी ह और उस की स्त्री की फिर कभी दर्शन न दिया। तब माने छ ने जान लिया कि यह यहीया का दूत था॥ २२। से मानी ह्ने थापनी स्त्री से कहा हम निश्चय मर जाएंगे क्योंकि इम ने परमेश्वर का दर्शन पाया है।। २३। उस की स्त्री ने उस से कहा यदि यहावा इसे सार डालना चाइता ता हमारे हाथ से हामबलि श्रीर श्रमुखलि ग्रहण न करता खार न बह ऐसी सब बाते इस की दिखाता थ्रीर न वद इस समय इमे ऐसी वार्त सुनाता॥ २४। ग्रीर वह स्त्री एक वेटा जनी श्रीर उस का नाम शिस्शोन् रक्खा श्रीर यह बालक बढ़ता गया थीर यहावा उस की श्रामीय देता रहा॥ २५ । श्रीर यहोबा का श्रात्मा सेरा श्रीर एण्सा-क्षाल् की बीच मङ्नेदान् में उस की उभारने खगा ॥

१४० चिम्प्रोन् तिमा की गया थ्रीर तिमा में एक पांत्रश्रती स्त्री की देखा॥ ३। से उस ने जाकर अपने माता

पद्दं । यहात्रा के दूत ने मानेष्ट् से कष्टा धार्ड , मुक्ते विलमा रक्खे पर में तेरे भोजन में देखा है से। यह तुम उस से मेरा व्याह करा से कुछ न खाकाा श्रीर यदि तू होमबलि करने हो। ३। उस के माता पिता ने उस से कष्टा क्या खाहि तो यहात्रा ही के लिये कर। मानेष्ट् तो तेरे भाइयों की विविध ते वा प्रमारे स्थ लोगों में न जानता था कि यह यहात्रा का दूत है। पछ। मानेष्ट् ने यहोत्रा की दूत से कहा अपना नाम बता से स्त्री नहीं है कि तू खतनाहोन प्रांतिंग्रतों में से स्त्री व्याहने चाहता है। श्रिम्श्रान् ने अपने पिता सं कहा स्याह कर स्त्री। पट। यहात्रा के दूत ने उस वही अच्छी लगती है। छ। उस के माता पिता से कहा मेरा नाम तो अद्भुत है से तू उसे व्यो व्याहने चाहता है। छ। उस के माता पिता से कहा मेरा नाम तो अद्भुत है से तू उसे व्यो व्याहने चाहता है। छ। उस के माता पिता स्वराह से पाने से कहा मेरा नाम तो अद्भुत है से तू उसे व्यो व्याह का पाने भे कि यह यात यहात्रा को भेर से होती है। अस समय तो प्रांतिंग्रतों का व्याहल पर प्रमुता लिये चढ़ाया तब उस हुत ने मानेष्ट श्रीर उस की

ध । **से शिम्**थीन् श्रापने माता पिता की संग से तिम्ना की चलकर तिम्ना की दाखबारियों के पास पहुंचा वहां उस को साम्हने एक जवान सिंह गरजने लगा ॥ ६ । तय यहावा का खास्मा उस पर वल से उतरा थ्रीर यदापि उस की छात्र में कुछ न या तै।भी उस ने उस की ऐसा फाइ डाला जैसा कोई वकरी का बच्चा फाड़े। ग्रपना यह काम उस ने प्रपने पिता वा माता को न वतलाया॥ । तव उस ने जाकर उस स्त्री से वासचीत किई स्रीर वद शिम्शीन् की थच्छी लगी ॥ ८। कुछ दिन वीते वद उसे लाने की लीट चला थीर उस सिंह की स्रोध देखने के लिये मार्ग से मुद्द गया ती क्या देखा कि सिष्ट की लीच में मधुमकिखयों का रक भुवड थीर मधु भी है॥ ९। से वद उस में से आुरू हाथ में लेकर खाते खाते खपने माता पिता के पास गया थीर उन की यद खिना यताये कि में ने इस की विद्यको लोग में से निकाला दे आहर दिया भीर उन्दों ने उसे खाया॥ १०। तस्र उस का पिता उस स्त्रों को यद्यां गया श्रीर शिम्शीन् ने खवानी की रीति के अनुसार वहां जेवनार किई ॥ ११। उस की देखकर वे उस की संग रहने की लिये तीस संगियी को ले आये ॥ १३ । धिम्थोन् ने उन से कहा मैं तुम से एक पवेली जहता हू यदि तुम इस जेवनार को सातों दिन को भीतर उसे क्रुक्तकर अर्थ व्यतला दे। तो में तुम को तीय कुरते थीर तीय जोड़े कपड़े

<sup>(</sup>१) मूल में. तेरा मान क्या है। (३) प्राथातू, दान की खावनी।

दूंगा ॥ १३। धीर यदि तुम उसे न खतला सको ते। तुम को मुमे तीस कुर्ते धीर तीस जोहे कपड़े देने पड़ेंगे उन्हों ने उस से कहा अपनी पहेली कह कि हम उसे सुने ॥ १८। उस ने उन से कहा

खानेहारे में से खाना

श्रीर वलवन्त में से मीठी वन्तु निकली। इस पहेली का अर्थ के तीन दिन के भीतर न कता सकी ॥ १५ । सातवें दिन उन्दों ने शिम्शोन की स्त्री से कहा प्रापने पति की मुसला कि छह इमे पदेली का श्रर्थ वतलाए नहीं तो इम तुमे तेरे पिता के घर समेत थारा में जलाएंगे क्या तम लागी ने हमारा धन लेने के लिये हमारा नेवता किया है क्या ऐसा नहीं है॥ १६। से। शिम्शेन् की स्त्री यद कदकर उस के साम्दने रागे लगी कि त ती सुभ से प्रेम नहीं खेर ही रखता है कि तू ने एक पहेली मेरी जाति के लेगों से ते। कही है पर मुक्त के। उस का अर्थ नहीं वतलाया उस ने कहा में ने उसे श्रपनी माता हा पिता की भी नहीं वतलाया फिर क्या मै तुमा की घतला दूं॥ १७। बीर जेवनार क्रे साती दिनों में घट स्त्री उस के साम्हने राती रही श्रीर सातवे दिन जब उस ने उस की बहुत संग किया तब उस ने उस की परेली का अर्थ बतला दिया सब उस ने उसे खपनी जाति के सोगों की बतला दिया॥ १८। सा सातवे दिन सूर्य डूबने न पाया कि उस नगर के मनुष्यों ने गिन्गेन से कहा मधु से पाधिक क्या मीठा भार सिंह से प्रधिक क्या व्यवद्यना हैं। उस ने उन से कहा

जा तुम मेरी कलार का इल में न जातते ता मेरी पहेली का कभी न व्रमते॥

१९। तथ यहां वा का श्वाहमा उस पर वल से उत्तरा सार उस ने अश्वकां ने को जाकर घड़ां को तीस पुरुषों की मार हाला श्वीर उन का धन लूट-कर तीस बोड़े कपड़ों की पहेली के बतानेहारों की दे दिया तब उस का कीप भड़का श्वीर घट अपने पिता के घर गया ॥ २०। श्वीर शिम्श्रीन की स्त्री उस के एक संगी की जिस से उस ने मित्र का सा वर्ताध किया था व्याह दि श्वीर ॥

१५. विकतने - दिन पीछे गेहू की कटनी के दिनों में शिम्श्रीन् ने

वकरी का एक बच्चा से अपनी समुरास जाकर कहा से अपनी स्त्री के पास के। हरी में जाजंगा पर उस के समुर ने उसे भीतर जाने से राका॥ २। श्रीर उस के ससुर ने कहा में सचमुच यह जानता था कि तू उस से बैर ही रखता है सा मै ने उसे तरे संगी की व्याद्व दिया क्या उस की छोटी बहिन उस से सुन्दर नहीं है उस के बदले उसी की व्याह ले॥ इ। शिम्शोन् ने उन लोगीं से कहा श्रव चाह में पलिश्-तियों की छानि भी कब ताभी उन के विषय निर्दीप ठइसा॥ ॥ । से शिम्शोन् ने जाकर तीन सै लोमसी पकड़ी खीर पलीते लेकर दी दी लामोड्यों की पूंछ एक साथ बांधी थार उन के बीच एक एक पलीता द्यांधा ॥ ५ । तब पलीतों की बारको उस ने लेगिक्या की पोलिशितयों के खड़े खेतें। में क्वार दिया बीर प्रलिया के केर घरन खड़े खेत और जलपाई को वारियां भी जल गई ॥ ६ । ये। पलिश्रुती पूछने लगे यद किस ने किया है सोगों ने कहा उस तिस्री की दामाद शिम्शोन ने यह इस लिये किया कि उस की ससुर ने उस की स्त्री उस की संगी की व्याह दिसे तय प्रोलिश्तियो ने जाऊर उस स्त्री खैार उस के पिता दोनों की स्नाता में जला दिया॥ ७। शिम्शोन् ने उन से कहा तुम जी ऐसा काम करते ही से मे तुम से पलटा लेकर तब ही चूप रहूगा। द। से उस ने उन की श्रांत निठुरता के साध बड़ी मार से मार डाला तब जाकर एताम् नाम काग की एक दरार में रहने लगा ॥

(। तस प्रांतिष्यियों ने चकाई करके यहूदा देश में हैरे खड़े किये थीर लही में फैल गये॥ १०। से यहूदी मनुष्यों ने उन से पूका तुम हम पर क्यों चकाई करते हैं। उन्हों ने उत्तर दिया शिम्श्रोम् की बांधने के लिये चकाई करते हैं कि जैसे उस ने हम से किया बैसे ही हम भी उस से करे॥ ११। सो तीन हजार यहूदी पुष्प स्तास नाम कांग की दरार की

<sup>(</sup>१) मूस में. जाघ पर टाग।

चाकर शिम्शोन से कहने लगे क्या तूनहीं चानता कि पत्तिश्वती इस पर प्रभुता करते है फिर तू ने इस से ऐसा क्यों किया है उस ने उन से कहा जैसा चन्दें। ने सुक्त से किया था वैसा ही में ने भी उन से किया है। पर। उन्हों ने उस से कहा इस तुने व्याधकार पलिश्तियों की द्वाय में कर देने के लिये क्याये है जिस्छोन् ने उन से कहा सुम से यह किरिया, खायो कि इस ग्राप तुक पर प्रहार न करेंगे। १३। उन्दें ने कहा ऐसा न होगा हम तुक्षे कसकर उन के द्वाय में कर देंगे पर तुकी किसी रीति न मार हालीं से। वे उस की दी नई रस्सिंग से बांधकर चस कारा में से ले राये ॥ १४ । वह लही तक स्था गया था कि पलिशती उस की देखकर ललकारने ला। तब यहीवा का छ।त्मा उस पर वल से उतरा और उस की बांदों की रस्तियां श्राम में जले हुए सन को समान हो गाई ख़ीर उस की हाथी को वन्धन माना गलकर टूट पहे॥ १५। तव उसकी गददे के जमड़े की एक नई इड्डी मिली खार उस ने दाय वका उसे लेकर एक इचार पुरुपा की मार डाला। १६। तब फिस्छोन् ने कहा

गदहे के जभड़े की इड्डी से ठेर के ठेर गदहे के जमडे की इड्डा ही से में ने इजार पुरुषों की मार डाला॥

49। जब यह ऐसा कह चुका तब उस ने जमहे की हही फेंक दिई छैार उस स्थान का नाम रामत्- लही' रक्खा गया ॥ १८। तब उस की बड़ी प्यास लगी छैार उस ने यहावा की पुकारके कहा तू ने अपने दास से यह बहा झुटकारा कराया है फिर स्था में अब प्यासें मरके उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पहुं॥ १९। से। परमेश्वर ने लही में खोखली सा गहहा कर दिया है खीर उस में से पानी निकलने लगा छैार जब धिन्शेष ने पिया तब उस के जी में जी खाया छैार वह फिर जो गया इस कारण उस सेत का नाम एन्हक्कीरे रक्का गया वह खाज के दिन लों लही में है ॥ २०। शिम्बोन ती पलिशितयो

के दिनों में बीस बरस तीं इसारल् का न्याय

दि निव शिम्शान् अस्ता को गया और वहा एक वेश्या की देखकर उस की पास गया ॥ २। जब खांक्तियों की इस का समाचार मिता कि शिम्श्रीन् यहा खाया है तब उन्दा ने उस को होर लिया खीर रात भर नगर के फाटक पर उस की घात में लगे रहे खीर यह कहकर रात भर चुपचाप रहे कि विहान की भीर होते ही हम उस का घात करेगे ॥ ३। पर शिम्श्रीन् खाधी रात की पहा रहकर खाधी रात की उठ नगर के फाटक के दोनी पह्नो खीर दोनी बाजुओं की पकड़कर बेही समेत उखाड लिया खीर अपने कन्धों पर ररकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया की हेत्रीन् के साम्हने है ॥

8। इस को पीछे वह सारेक नाम नाले में रहने-वाली दलीला नाम एक स्त्री से प्रीति करने लगा ॥ थ। सा पर्लियतयों के सरदारों ने उस स्त्री के पाय जाके कहा तू उस की फुसलाकर व्रम ले कि उस का बड़ा बल कादे से दे थीर कीन उपाय करके इस उस पर रेसे प्रवल हो सक्षे कि उसे वाधकर दवा रक्खें तब इस तुमें स्यारह स्यारह सा दुकरे चान्दो देंगे ॥ ६ । तब दलीला ने शिस्योन से कहा मुभे बता दें कि सेरा बसा बस काहि से है और किस रीति से कोई तुमें वाधकार दवा रख सके।। 9। शिम्शोन् ने उस से कहा यदि में सात ऐसी नई नई तांता से बांधा जाक की सुखाई न गई दों ता मेरा वल घट जाएगा थ्रीर में साधारण मनुष्य सा हा जासगा॥ ८। सा पोलिश्तियों के सरदार दलीला के पास रेसी नई नई सात ताते ले गये की सुखाई न गर्इ घों थै।र उन से उस ने शिस्थीन की बाधा। ९। उस के पास ता कुछ मनुष्य की ठरी में घात लगाये वैठे घे से। उस ने उस से कहा दे शिम्शोन् पलिश्ती तेरी घात में है तब उस ने तांती की ऐसा ताडा वैसा सन का मूत आग से कूते ही टूट जाता है थीर उस के बल का नेद न खुला ॥ १०। से वर्लीसा

<sup>(</sup>६) अर्थात् जमसे का टीला। (२) अर्थात् पुकारनेहारे का रोता।

ने शिम्भोन् से कदा सुन तूने ती मुक्त से कल किया, बीर भूठ कहा है बय मुंभे वतला दे कि तू आहे से यहां सकता है ॥ १९। उस ने उस से कहां यदि रैं। ऐसी नई नई रस्थियों से जो किसी काम में न धाई दों क्रमकर यांधा जाजे तो मेरा यल घट चारमा श्रीर में साधारण मनुष्य के समान दी साकंगा ॥ १२ । से दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर धीर उस की यांधकर कदा दे शिम्शीन प्रतिश्ती तेरी घात में हैं। कितने मनुष्य ता उस कोठरी मे धात लगाये हुए घे। तब उस ने उन की मृत की नाई व्यपनी भुजायों पर ये ताह हाला॥ १३। ये। दर्लीला ने शिस्थोन् से कदा खब ली तू मुक्त से कल करता थीर भूठ बालता श्राया है से मुभे बतला दें कि तु कारे से यंध सकता दै उस ने कदा यदि तू मेरे चिर की सातीं सटे ताने में यूने ता बन्ध सकूगा। 98। से। उस ने व्हे ख़ंटी से सक्त हा तय उस से कदा दे शिम्शोन् पलिश्ती तेरी घात में दें तय वर नींद से चीं क उठा थे।र ख़टी की धरन में से स्वाहकर उसे ताने समेत ले गया ॥ १५ । तथ दलीला ने उस में कदा तेरा मन तो मुक्त में नदी लगा फिर तू क्यो यन्द्रता है कि मै तुक्त से प्रीति रखता हूं तूने ये तीनों बार सुक्त से इस किया बार सुक्ते नहीं बताया कि तेरा यहा यल कारे से हैं॥ १ई। से। जब उस ने दिन दिन यारी करते करते उस की तम किया थै।र यहां ले। इठ किया कि उस का दम नाक मे दी गया, १७। तय उस ने श्रपने मन का सारा भेद खोलकर उस से कहा मेरे सिर पर हुरा कभी नही फिरा क्योंकि में मार्क पेट ही से परमेश्यर का नाजीर् इ यदि मै मूरा जाव तो मेरा वल इतना घट काण्या कि मै चाधारण मनुष्य मा हो जाकंगा ॥ १८। यह देखकर कि उस ने ग्रापने मन का सारा भेद मुभ से कद दिया है दलीला ने पलिणितया के सरदारों के पास कहला भेजा कि ग्रय की फिर पाछी क्योंकि उस ने श्रापने मन का सब भेद मुभे व्यतला दिया है सा पलिश्तिया के सरदार शाम मे रपेपा लिये हुए उस के पास गये ॥ १९ । तस उस

मनुष्य ग्रुलवाकर उस के सिर की सातों लटे मुख्डवा डालीं बीर घड उस की दबाने लगी थीर घड निर्वल हो गया ॥ २०। तब उस ने कहा है शिम्शोन पालिशती तेरी घात में हैं तब बह चैंकिकर से।चने लगा कि मै पहिले की नाई बाहर जाकर भटकूगा वह ती न जानता था कि यहीवा मेरे पास से चला गया है ॥ २९ । से पिलिंग्तियों ने उस की पकड़कर उस की श्रांखे फोड डालीं श्रीर उसे श्राज्जा की ले जाको पीतल की विद्यों से जकड़ दिया श्रीर वह बन्दीगृह में चक्की पीसने लगा ॥ २२ । उस के सिर के वाल मुख्ड जाने के पीके फिर बढ़ने लगे॥

२३। तब पोलिंग्तियों के सरदार श्रपने दागीन् नाम देवता के लिये वहा यच्च थीर खानन्द करने का यद कदकर एकट्टे दुर कि इमारे देखता ने इमारे श्रमु शिम्श्रीन् की इसारे द्वाय में कर दिया है। २४। थ्रीर जब लोगो ने उमे देखा तब यद कदकर श्रपने देवता की स्तुति किई कि इमारे देवता ने इमारे श्रष्टु थीर इमारे देश के नाश करनेहारे की जिस ने दम में से बहुतों की मार भी हाला दमारे द्वाच में कर दिया है।। २५। जब उन का मन मगन ही गया तब उन्हों ने कहा जिस्जीन की वुलवा ली कि वह हमारे लिये तमाश्रा करे सा शिम्श्रान् बन्दीगृह में ये युलवाया गया श्रीर उन के लिये तमाशा करने लगा थै। र खंभा के वीच खडा कर दिया गया ॥ २६। तव शिम्शोन् ने उस लहकों से जो उस का दाय पक्ष है या कदा मुक्ते उन खभी की जिन से घर सभला हुआ है कूने दे कि में उन पर टेक लगाक ॥ २०। यह घर तो स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था सीर पालिशितया को सब सरदार भी बहा शे श्रीर कत पर कोई तीन इसार स्त्री पुरुष घे की शिम्शोन की तमाणा करते पृर देख रहे थे॥ २८। तव शिम्शोन् ने यद कटकर यदावा की देश्वाई दिई कि दे प्रमु यदे। वा मेरी सुधि ले दे परमेश्वर श्रव की बार मुक्ते वल दे कि मै पोलिशितयों से थापनी दोनों श्रांखें। का एक ही पलटा लू । २९। तय शिम्श्रीन् ने उन दोनों बोचवाले खंभा का जिन से घर संमला पृथा ने उम की अपने घुटनें। पर मुला रक्का छीर एक या पकडकर एक पर दिघने घाय से भीर दूसरे पर

वारं द्वाय से वल लगा दिया ॥ ३०। ग्रीर शिस्शीन्। मे कहा प्रतिकित्यों के यग मेरा प्राण भी जार श्रीर वह अपना सारा वल करके भुका तव वह घर सब सरदारीं ग्रीर इस में के सारे लोगीं पर गिर पड़ा। से जिन की उस ने मरते समय मार हाला वे उन से भी अधिक घे जिन्हे उस ने चीते - ची मार दाला था॥ ३१। तव उस के भाई क्षीर उस के पिता के सारे घराने के लोग धाये थीर उसे उठाकर से गये थीर सेरा श्रीर स्वताखील् के बीच उस के पिता माने। इ की कवर में मिट्टी दिई । उस ने ते। इस्राएल् का न्याय बीस बरस तक किया था ॥

(दानिया के लैश् की जीतकर उस में वस जाने की कथा)

१७ गिम के पहाडी देश में मीका नाम एक पुरुष था।। २। । उस ने व्यपनी साता से कहा जी ग्यारह सा टुकड़े चान्दी तुमा से ले लिये गये जिन की विषय तू न मेरे सुनते भी साप दिया था वे मेरे पास है मैं ही ने उन की ले लिया था। उस की माता ने कहा मेरे बेटे पर पहावा की खोर से खाशोप हीए॥ ३। जब उस ने वे स्थारह सा दुकड़े चान्दी अपनी माता को फेर दिये तब माता ने कहा मै प्रापनी छोर से अपने वेटे के लिये यह चपैया यहावा की निश्चय अर्पण करती हूं कि उस से एक मूरत खोदकर श्रीर दूसरी ठालकर वनाई जार सा श्रव मे उसे सुक्त की फेर देती हूं॥ ४। अघ उस ने बह स्पैया अपनी माता की भेर दिया तव माता ने दी सी दुकड़े ठलवैये की दिये थे।र उस ने उन से एक मूर्ति खोदकर थीर दूसरी ठालकर बनाई थीर वे मीका के घर मे रहीं ॥ ५। मीका के ते। एक देवधान धा से। उस ने एक एपे। द् श्रीर कई एक गृहदेवता वनवाये श्रीर भ्रापने एक चेटे का सस्कार करकी उसे प्रापना पुरादित ठद्दरा लिया॥ ६। उन दिनो मे इस्रारलियों का कोई राजान या जिस की जी ठीक सूभा पड़ता था बही वह करता था॥

यष्ट्रदा की द्येत्लेडिस् नगर से इस लिये चला गया कि जहां कहीं स्थान मिले यहां में रहूं। चलते चलते वह रप्रैस के प्रदाडी देश में मीका के घर पर आ निकला॥ ९। मीका ने उस से पूछा तू कर्डासे क्षाता है उस ने कहा में तो यहूदा के घेत्लेंद्रेम् से थाया हुया रका सेबीय हू खीर इस लिये चला जाता हू कि जहां कहीं विकामा मुझे मिले घटीं रहूं॥ १०। मीका ने उस से कहा मेरे संग रहकर मेरे लिये पिता थीर पुरेादित वन थीर में तुमे वरस वरस दस टुक्तडे क्षे श्रीर रक्ष लोड़ा कपड़ा श्रीर भाजनवस्तु दिया करुगा से। वह लेवीय भीतर गया॥ १९। थ्रीर वट लेवीय उस पुरुष की संग रहने को। प्रसन्न हुया थीर वद जवान उस के साथ घेटा सा रहा ॥ १२ । से मीका ने उस लेबीय का संस्कार किया थीर वह जवान उस का पुरेाहित होकर मीका के घर में रहने लगा ॥ १६ । श्रीर मीका सेविता था कि स्रव में जानता हूं कि यदीवा मेरा भला करेगा क्यों कि मै ने एक लेवीय की बापना परोचित कर रखा है।

१८ जन दिनी इस्राएलियों का कोई राजा न था ख़ैर उन दिनी में दानियों के गीत्र के लोग रहने के लिये कोई भाग ठूंढ़ रहे घे क्योंकि इसारली गोन्नों के बीच उन का भाग उस समय ले। न मिला था॥ २। सी दानियों ने खपने सारे कुल में से पांच शूरबीरी की सारा थीर रश्ताक्षील से देश का भेद लेने कीर उस में ठूढ़ ठांढ़ करने के लिये यह कहकर भेज दिया कि खाकर देश में ढूंड ठांढ़ करे। से। वे रप्रैम् के पहाड़ी देश में मीका के घर तक जाकर घड़ां टिक गये॥ ३ । जब वे मीका के घर के पास ग्राये तब उस जवान लेबीय का वाल पहचाना से। वहां मुद् कर उस से पूछा तुमें यद्यां कीन से ग्राया सीर तू यहां क्या करता है श्रीर यहां तेरे पास क्या है। 8। उस ने उन से कहा मीका ने मुक्त से ऐसा । यहूदा के कुल का एक जवान सेवीय यहूदा ऐसा व्यवहार किया है थे। सुके नैकिर रक्का है को वेत्लेहेम् मे परदेशी द्वाकर रहता था॥ ८। वह | द्यार मे उस का पुराहित द्वा गया हूं॥ ५। उन्हों ने चस से कदा परमेश्वर से सलाद से कि इस काम | लेबीय के घर गये की मीका का घर या सीर सस से कि जी यात्रा दम करते दें यद मुकल देशी धा नधीं ॥ इ.। पुरेगोंदत ने छन से कदा कुशल में चले पुस्त फाटक में द्वियार खांधे दुर खड़े रहे॥ १७। क्षाको की यात्रा तुम करते हैं। घए ठीक यहे।या के मते की है॥

बाकर उस में के लोगों को देखा कि सीटोनियों। यह पुरेशित फाटक में उन इधियार बाधे हुए ह: की नार्क निहर घेखरके बीर जान्ति से रहते हैं बीर इस देश का कीई घोधकारी नहीं है की उन्हें मनुष्य मीका के घर में घुसकर खुदी हुई मूरत स्पीद किसी फाम में रोके धार ये सीदानियों से दूर रहते गृहदेवता सार ऊली हुई मूरत की ले साये तव है कीर हमरे मनुष्या से फुड़ काम नहीं रसते॥ पुरादित ने उन से पूछा यह तुम क्या करते हा ॥ द। तय वे मेरा थीर रणतामील की प्रवने भाष्यी १८। उन्हों ने उस से कहा सुप रद स्रवने मुंद की के पास गये कीर एन के भाक्यों ने उन से एाध से बन्द कर थीर इस लोगों के संग चलकर पृद्धा सुम प्रमा समासर से बाये दें। ॥ ९। उन्हों ने इमारे लिये पिता छीर पुरेश्वित वन तेरे लिये क्या करा याची इस उन सोगी पर चढाई कर व्योकि इस ने उस देश की देखा कि घर घटुत ही पाळा पुरेतित है। या यह कि इसारेलियों के रक शेष है सा तुम को सुपचाप रक्षते हा यहां चलकर उस देश की स्रपने वश कर लेने में स्नालस न करे।॥ १०। यद्दी परुचकर तुम निडर रहते हुए लोगी की सीर लवा चैं। दो पासारी सीर परमेश्वर ने उसे तुम्हारे दाध में दें दिया है घट ऐसा स्थान है जिस में पृष्टियों भर का किसी पदार्थ की घटी नहीं है।

९१। से। यद्दां से क्षणीत् सारा श्रीर रशताखील् में टानियों के कुल के के ची पुरुषों ने युद्ध के द्राधियार याधे कृष किया॥ १२। उन्हों ने जाकर यहूदा देश के किर्णस्यारीम् नगर में देरे दाडे किये इस कारक उस म्यान का नाम महनेदान् भाव ली पदा है घट तो किर्णत्यारीम् की पव्छिम स्रोर है। १३। यदां से वे भागे घठकर ग्रीम् के पदासी देश में मीका के घर के पास थाये॥ १४। तय ले। पांच म्तुष्य जैश्र के देश का भेद सेने गये थे वि ययने भाइयों से कप्टने लगे वया सुम चानते है। कि इन घरी में एक भ्रेष्ट्रे कई एक गृष्टदेवता एक गुडी थीर एक उसी हुई मूरत है से यय सीची कि क्या करना चाहिये ॥ १५ । वे उधर मुद्दकर उस जवान

का क्यलचेम पूछा॥ १६। श्रीर वे हः सा दानी थीर है। पाच मनुष्य देश का भेट लेने गये घे चन्हीं ने यदां घुसकर उस खुदी हुई सूरत थीर स्पोद् थीर छ। सो ये पांच मनुष्य चल दिये खीर लिए का गृष्टदेवताया थीर उसी दुई मूरत की ले लिया सार की पुरुषों के सग खडा था॥ १८ । जब वे पांच प्रच्छा है यह कि एक हो मनुष्य के घराने का थीर कुल का पुरादित दे। ॥ २०। तब पुरादित प्रसन्न हुया से। घट रुपोद् गृहदेवता यार खुडी हुई मूरत की लेकर उन लेगों के दंग चला गया ॥ २९। तय ये मुढे थीर यासवत्तीं पशुषीं श्रीर सामान का पपने थारो करके चल दिये ॥ २२ । जब वे मीका के घर से दूर निकल गये घे तथ ले। मनुष्य मोका के घर के पासवासे घरों में रहते घे उन्हों ने रकट्टे दोकर दानियों की जा लिया, २३। श्रीर दानियों की पुकारा तथ उन्दे। ने सुद फेरके भीका से कदा तुभे क्या दुषा कि तू इतना घड़ा दल लिये क्याता हैं। # 28। उस में कहा तुम तो मेरे बनवाये हुए देयतायों थ्रीर पुरादित को लेख ले दे। फिर मेरे वया रह गया से तुम मुक्त से क्यों पूछते ही कि तुमें क्या दुषा है ॥ २५। दानियों ने उस से कहा तेरा घोल प्रम सोगों में सुनाई न दें कहीं ऐसा न द्या कि को भी जन तुम लेगी। पर प्रदार करें और तू अपना श्रीर अपने घर के सोग्रो का भी प्राय क्षी दे ॥ २६ । से। दानिया ने प्रापना मार्ग लिया थीर मीका यह देख कि व मुक्त से प्रधिक बलबन्त है फिरकी अपने घर लैंग्ट गया ॥ २०। श्रीर से मीका

<sup>(</sup>१) मूस में सजवाये।

<sup>(</sup>१) मधात् दान् की छावनी ।

<sup>(</sup>१) भूत ने त्रकहारुमा है।

के बनवाये हुर पदार्थी और उस के पुराहित की साथ से लेश के पास आये जिस के लेगा शांति से द्यार विना खटके रहते ये थीर उन्हों ने उन की तलवार से मार डाला थीर नगर की थाग लगाकर फुंक दिया ॥ २८ । थ्रीर कीर्द खचानेहारा न या क्योंकि व्यह सीदोन् से दूर था थीर वे थीर मनुष्यों से कुछ व्यवहार न रखते थे थार वह खेत्रहाख् की तराई में था। तब उन्हों ने नगर की दूठ किया थीर उस में रक्ष्मे लगे॥ २९ । श्रीर उन्हों ने उस नगर का नाम इसारल् के रक पुत्र अपने मूलपुरुष दान् के नाम पर दान् रक्खा पर पहिले ती उस नगर का नाम तेश **घा ॥ ३०। तब दानियों ने उस** खुदी हुई मूरत को खड़ा कर लिया थीर देश की बंधु आई के समय सीं योनातान् की गोर्शीम् का पुत्र थीर मुखा का पीता था वह और उस के वंश के लेगा दान् गोत्र के पूरेगिंदस बने रहे ॥ इव । थ्रीर खब ली परमेश्वर का भवन शीला में बना रहा तब ली वे मीका की ख़दवाई दुई मूरत के। स्यापित किये रहे॥

> (बिन्यानी निया के पाप में बाहे रहने ग्रीर प्रायः ' नाम किये जाने की कथा )

देने दिनों में जब इसारिलयों का कोई राजा न या तब एक लेवीय पुरुष रमें में प्रहाड़ी देश की परली श्रीर परदेशी होकर रहता था जिस ने यहूदा के वेत्लेहें स् में की एक सुरीतिन रख लिई थी॥ २। एस की सुरीतिन व्यक्तिया करके यहूदा के वेत्लेहें स् की स्पर्न विता के घर चली गई और चार महीने वहीं रही ॥ ३। तब उस का पति अपने साथ एक सेवक खीर दो गदहें लेकर चला थीर उस के यहां गया कि उसे समझा सुमाकर परे से आए। वह उसे अपने पिता के घर ले गई श्रीर उस कवान स्त्री का पिता उसे देखकर उस की मेंट से आनंदित हुआ। ॥ १। तब उस के समुर अर्थात उस स्त्री के पिता ने उसे विनती जरके दवाया से वह उस के पास तीन दिन रहा से वे वहां खाते पीते टिकी रहे॥

था चीचे दिन सब से भार की सबेरे वहें बीर सब चलने की हुआ तब स्त्री, के पिता ने अपने दामाद से कहा रफ टुकड़ा राटी खाकर प्रपना सी ठबड़ा कर पीके तुम सारा चसे जाना ॥ ई। सा उन दोनी ने बैठकर संग संग खाया पिया फिर स्त्री के पिता ने उस पुरुष से कहा थीर एक रात छिके रहने की प्रसन्न है। ज्ञानन्द कर ॥ ७ । यह पुरुष खिदा होने की छठा घर इस के ससुर ने खिनती करके उसे हवाया के एस ने फिर एस के यहां रात खिताई ॥ द। पाचन्ने दिन भीर की यह ती विदा होने की संबर्द चठा पर स्त्री के पिता ने कहा अपना की ठग्रहा कर थीर तुम दोनी दिन ऊलने सी विसमी रही से उन दीनों ने रेही खाई ॥ १। अब यह पुरुष व्यवनी भुरैतिन थीर सेवक समेत बिदा देने को चठा तब उस के ससुर अर्थात् स्त्री के यिता ने चस से कहा देख दिन ता छल चला है थार शांक होने पर है से। सुम सीता रात भर टिके रहा देख दिम ता डूबने पर है से यहीं श्रानन्द करता हुआ रात बिता थार विज्ञान की सबेरे चठकर खपना मार्ग सेना थीर खपने हेरे की चला जाना ॥ १०। पर उस पुरुष ने चस रात की टिकना न चाहा से। यह उठकर विदा द्युया थीर काठी बांधे दूर दे। ग्रददे भीर भपनी सुरैतिन संग लिये दुए यष्ट्रस् के साम्धने लें। जो यक्शलेस् करावता है पहुंचा॥ १९। वे मब्बस् के पास घे श्रीर दिन बहुत ठल गया घा कि सेवक ने अपने स्वामी से कहा था इस यहासियों के इस नगर में मुस्कर टिकें॥ १२। उस के स्वामी ने उस से अहा इस विराने के नगर में जहां कोई इसारती नदीं रहता न उत्तरेगे गिखा तक बढ़ आएंगे ॥ १ छ। फिर उस ने भापने सेवक से कहा या इस चधर के स्थानों में से किसी के पास चारं, इस शिखा वा रामा में रात खिताएं ॥ १८। से। वे सारी की भीर चले भीर उन के विन्यामीन के शिका की निकट पहुंचते प्रहुंचते सूर्ण श्रस्त हा गया ॥ १५। वी वि जिला में टिकने के लिये उस की भीर मुड़ गये और यह भीतर जाकर उस नगर के खेलक में वैठ गया क्यों कि किसी ने उन की अपने घर में न

<sup>(</sup>१) या मनवर्षे ।

सांभ की निपटाकर चला थाया। वह ती रप्रैस् के पदाड़ी देश का था और शिया में परदेशी देशकर उस का पति था शिर गई और उजियाले की देशने रहता था पर उस स्थान के लेगा विन्यामीनी ये॥ १०। उस ने षांखें उठाकर उस यात्री की नगर के चीक में बैठा देखा थ्रीर उस बूढ़े ने पूछा तू किधर कासा और कहां से प्राता है। १८। उस ने उस से कदा इस स्रोग सायटूदा के घेत्से देस् से स्राकर रप्रैम् के पहाड़ी देश को परली खोर जाते है मे ती यदी का हू सीर यहदा के घेत्से देस् सी गया था चीर यद्याया के सबन की जाता हू पर कीई सुभी श्रपते घर में नहीं टिकाता॥ १९। हमारे पास ता गददों के लिये पुत्राल स्रीर चारा भी दे स्रीर मेरे बीर तेरी इस दासी बीर इस जवान के लिये भी का तरे दासे। के संग है रोटी थैं।र दाखमधु भी 🕏 इने किसी वन्तु की घटी नहीं है 🛚 २०। बूढ़े ने कहा तेरा कल्यां ही तेरे प्रयोजन की सब बन्तुए मेरे सिर दों पर रात की चौक में न विता॥ २९। से। यह उस की प्रापने घर ले चला श्रीर गददी की चारा दिया तब ये पाव धेकर खाने पीने स्तरी । २२ । वे भानन्य कर रहे थे कि नगर के खोहों ने घर के। घेर लिया श्रीर द्वार की सटखटा स्रटसटाकर घर के उस यूड़े स्थामी से कप्टने लगे की पुरुष तेरे घर में काया उसे घाटर ले का कि इस उस से भाग करे। २३। घर का स्वामी उन के पास थादर जाकर उन से कदने लगा नहीं नहीं दे मेरे भाइया रेसी युराई न करी यह पुरुष जा मेरे घर पर खाया है इस से रेसी मूकृता का काम मत करे। ॥ २४। देखे। यद्यां मेरी कुंवारी बेटी दे क्षार उस पुरुष की सुरैतिन भी दै उन की मै खादर से आ कंगा और उन की पत सी तो सी खीर उन से तो जो चाहा से। करे। पर इस पुरुष से रेसी मूळ्ताकाकाम मतकरो॥ २५। पर उन मनुष्यी ने उस की म मानी सा उस पुरुष ने प्रापनी सुरैतिन की पक्रदकर उन के पास बाहर कर दिया थीर हुकड़े हुकड़े किया थीर इसारसियों के भाग के सारे

टिकाया । १६। तत्र रक वूढ़ा सपने स्रेत का काम | ही उसे क्रोड़ दिया । २६। तब वह स्त्री पह फटते पुर जाको उस मनुष्य को घर को द्वार पर जिस मे सों बदीं पड़ी रही। २०। सबेरे जब उस का पति **उठ घर का द्वार खोल श्रपना मार्ग लेने की बाहर** गया तो क्या देखा कि मेरी सुरैतिन घर के द्वार की पास डिबकी पर दाच फैलाये दुर पही है। २८। उस ने उस से कहा उठ हम चलें जब कोई न बीला तब बहु उस की गदहें पर लादकर अपने स्यान की गया॥ २९ । जब घह अपने घर पहुंचा तब कूरी ले सुरैतिन की खंग खा खला करके काटा बीर जैसे बारह टुकाडे करके इस्वारल् के सारे देश में भेज दिया। इ०। जिसनाने उसे देखा सा सब पापर में कहने लगे इसारलियों के मिस देश से चले धाने के समय से लेकर खाज के दिन लें ऐसा कुछ कभी नद्दों दुखा श्रीरन देखा गया से। इस की सीचकर सम्मति करी श्रीर कहा।

२०. तब दान् से लेकर धेर्येबा लें के सारे इसारली सीर गिलाद् के लेगा भी निकले श्रीर उन की मण्डली रक मत दाकर मिरपा में यद्दाया के पास एकट्टी हुई॥ २ । श्रीर सारी प्रजा के प्रधान लेगा यर सब इसाएली गोत्रीं के लेगा की चार लाख तलवार चलानेहारे प्यादे घे परमेश्वर की प्रजा की सभा में दाजिर दुए॥ छ। विन्यामीनियों ने तो सुना कि इसाएली मिस्पा की बाये है बीर इसारली पूछने लगे हम से कहा यह बुराई कीसे पुर्द ॥ 8। उस मार डाली पुर्द स्त्री की लेकीय पति ने उत्तर दिया मै श्रपनी सुरैतिन समेत चिन्यासीन् के शिवा में टिकने की गया था॥ ॥। तव गिवा के पुरुषों ने मुक्त पर चठाई किई बीर रात के समय घर की घेरके मुक्ते घात करना चाहा श्रीर मेरी सुरैतिन से इतना सुकर्मा किया कि वह मर गई ॥ ई । से में ने भपनी सुरैतिन की लेकर उन्दों ने उस से कुरामी किया थीर रात भर भीर देश में भेज दिया उन्हों ने तो इसाएल में महापाप ली उस से लीला माड़ा करते रहे सीर पद फटते थीर मूठ्ता का काम किया है। 9। सुना दे

द। तथ सब लोग एक मन दें। चठकर कदने लगे म तो इस में से कोई अपने हरे जाएगा थै।र न कार्ड अपने घर की थार सुड़ेगा ॥ ९। पर यद दम शिया से यह करेंगे प्रधीत हम चिट्ठी हाल हालकर चस पर चढ़ाई करेती॥ १०। खाँर इस सब इसा-रली गोत्रों में सा पुरुषों में से दस खीर एजार पुरुषों में से एक सा थार दस इचार में से एक इबार पुरुपों की ठद्दराएं कि व रेना के लिये भावन-वस्तु पहुंचारं इस लिये कि इस विन्यामीन् के गिवा में प्रमुंचकर उस की उस मूठता का पूरा फल भुगता सके जी उन्हें। ने इसायल् में किई है। १९। तय सब इसारली पुरुष उस नगर के विरुद्ध एक पुरुष की नाई जुटे हुए रकट्टे है। गये ॥

**१३। श्रीर इसाग्ली ग्रोत्रियों ने विन्यासीन् के** सारे गोत्रियों में कितने मनुष्य यह पूछने की भेजे कि यह क्या बुराई है जी तुम लोगों में किई गई है। १३। यव उन गिवावासी ग्रोहों की हमारे राष कर दी कि इस उन की प्राय से सारके इसारल में से ख़ुराई नाश करें। पर विन्यामीनियों ने श्रापने भाई इखार्गियों की मानने से नाइ किया ॥ 98। थ्रीर विन्यामीनी श्रपने अपने नगर में से श्राकर शिक्षा में इस लिये एक ट्वें हुए कि इसाएलियों से लहने की निकले ॥ १५। ग्रीर उसी दिन ग्रियायासी पुष्यों की छोड़ जिन की गिनती यात सा सुने हुए पुरुष ठररी भीर भीर नगरी से आये हुए तलबार चलानेहारे विन्यामीनियी की ग्रानती क्ष्ट्रीय एनार पुरुष ठहरी॥ ९६। इन सब लोगों में से सात सा वैंहत्ये चुने हुए पुस्त्र भ्रे का सब के सब ऐसे भ्रे कि गोफन से पल्यर मारने मे बाल भर भी न चूकते थे ॥ १७। थ्रीर विन्यामीनियों की कोड़ इंडारली पुरुष चार लाख तलवार चलानेदारे घे ये सब के सब योहा थे।

१८। सो इसीएली उठकर बेतेल् की गये थीर यह कदकर परमेश्वर से सलाह लिई श्रीर इसार्गलयों ने पूका कि हम में से कौन विन्यामीनियों से सहने को पहिले चढ़ाई करे यद्दीवा ने कहा यहूदा पश्चिले

बचारलिया सब के सब यहीं वात करके सम्मति दे। ॥। चढाई करे ॥ १९ । से। इसारलियों ने विदान का चठकर गिवा के साम्दने डेरे किये ॥ २०। श्रीर दया-एली पुरुष विन्यामीनियों से लहने की निकल गये थार इसाएली पुरुषा ने उन से लडने की शिया के विष्द्व पाति वान्धी ॥ २९ । तव विन्यामीनियां ने गिया से निकल उसी दिन याईस एलार इसारली पुरुपों की मारके मिट्टी में मिला दिया॥ २२। तामी इसाएसी पुस्प सोगों ने द्वियाय यांधकर उसी स्थान में जहां उन्हों ने पहिरो दिन पाति बांधी षी फिर पाति वांधी ॥ २३ । श्रीर इसारली साकर मांभ लों यद्दाया के साम्दने रेाते रह श्रीर यद कटकर यदीया से पूछा कि वया दम अपने भाई विन्या-मीनिया से लडने की फिर पास खार यद्दीया ने करा रां उन पर चकाई करा ॥

२८। से दूसरे दिन इस्राग्ली धिन्यामीनिये के निकट पहुँचे ॥ २५ । तय विन्यामीनियां ने दूसरे दिन उन का साम्दना करने का शिया से निक्षलकर फिर श्रठारद हजार इसाएली पुनर्यों के। मारके जो सब के सब तलबार चलानेहारे चे मिट्टी म मिला दिया ॥ २६। तय सय द्वारली वरन सव लोग बेतेल् को गये थीर रोते दुए यदे। या के साम्डने चैठे रहे थीर उस दिन सांभ लों उपवास किये रहे **से**।र यदीया की दीमयलि थीर मेलयलि चढाये॥ २०। ग्रीर इसारविया ने यदाया से मलाह लिई। उस समय ता परमेश्वर की वाचा का चढ़क वहीं था ॥ २८। थीर पीनदास् की दादन का पाता थीर स्लाकार् का पुत्र या उन दिनों उस की साम्दने दाबिर रदा करता था। से। उन्दें। ने पृकाक्ष्या में एक खीर बार ग्रपने भाई विन्यामीनियों से लड़ने की निकल जाक वा उन की होड़ूं यदीवा ने कहा चढ़ाई कर क्योंकि कल मै उन को तेरे दाप मे कर दूगा ॥ २९ । तय इसारसिया ने गिया की चारी क्यार सोगी की घात में वैठाया n

इ०। तीसरे दिन इसारसियां ने विन्यामीनियों पर फिर चढाई किई थीर पहिले की नाई शिक्षा के विरुद्ध पांति बांधी ॥ ३९ । से विन्यामीनी उन लोगों का साम्बना करने की निकले सीर नगर के पाछ से कोंसे गाये और को दो सहक एक घेतेल्, पर महाई उन से लगी ही रशी कीर की सीर नगरीं को बीर दूचरी गिया की गई है उन में लोगों की में से प्रापे थे उन की इसाल्सी बीच में नाग करते परिले की नार्द मारने लगे थीर मैदान में कार्प गये ॥ १३ । उन्टों ने विन्यामीनियों की घेर लिया सीस दराण्ली मारे गये । इर । विन्यामीनी कहने उन्हों ने उन्हें खटेडा वे मनूहा में वरन शिवा की सरों है पहिले की नार्ष हम में मारे खाते हैं पर पूरव होर तक उन्हें लताड़ते राये ॥ १८३ । श्रीर क्यार सिपों ने कहा हम भागकर एन की नगर में से विन्यामीनियों में से खठारह हजार पुन्य तो मय सडकों में खोंच से पार । इड । तय सब दमारुनी को सब गूरवीर चे मारे गये ॥ १५ । तब वे घूमकर पुरुषों ने सपने म्यान में चठकर वान्तामार् में पाति ज्याल में की रिम्मान् नाम छांग की स्रोर तो भाग योधी धीर घात में घेठे हुए दसार . पने स्थान में शाये पर रक्षाएलिया ने उन में से सडक्रो में पांच एजार पर्यात् मारेगेया ने पचानक निकले । ३८। सा सारे की घीनकर गार हाला फिर गिदोम् ली उन की पीछे के माम्दने धाये बीर लहाई कही छाने लगी पर वे १६। मा विन्यामीनियों में से जी उस दिन मारे न जानते थे कि एम पर दिर्णात सभी पहा चारती गर्ये वे पचीस इजार तलवार चलानेतारे पुरुष थे मय के मय तत्यार चलानेहारे घे ॥

विन्वामीनियों के माम्टने में एट गये ॥ ३०। पर घातू फूक दिया ॥ लाग फुर्ती करके शिवा पर ऋषट गये ग्रीर घातुची में पारी बडकर छारे नगर की तलवार से मारा ॥ इन । दगारली पुरुषा श्रीर छातुश्री के बीच सा यह

रयार नियों में से छोटे गुर दम एजार पुरुष गिया पहके उन में से दी एजार पुरुष मार ढाले ह है इ इप्र । से यहाया ने विन्नामीनियों की दमागन् थीर ये सब शूरवीर थे ॥ 89 । पर क् सी पुरुष में प्रत्या दिया धार दस दिन प्रसारितयों ने पचीम प्रमानर जंगल की थार भागे थार रिम्मीन नाम ठांग इकार एक मैं। विन्यामीनी पुरुषों की नाश किया हो। में पहुंच गये खीर चार महीने वाने रहे ॥ १८ । तब दमाण्सी पुरुष साठकर विन्यामीनिया पर सपके इह । तय विन्यामीनियों ने देखा कि एम धार किर नगरों में त्रवा मनुष्य व्या पशु व्या की कुछ गणे थार एगाण्नी पुरुष उन घातुची का भरीमा मिना स्व का तलवार से नाथ कर डाला श्रीर करके दिन्दें उन्दों ने गिया के पास बैठाया था जितने नगर उन्दें मिले उन सभा की खाग लगाकर

२१ इस्रायली पुरुषों ने ते। निश्या में किरिया स्ताकर कहा चिन्द ठएराया गया था कि ये नगर में से सतुत था कि इस में से कोई अपनी येटी किसी विन्या-यहा धूर्ण का न्यभा उठाण ॥ ३९ । एसाएली पुनय मीनी को न व्याह देशा ॥ २ । में वे वेतेल् का क्षा लड़ार्श में एटने लगे धार विन्यामीनिया ने यए बाकर साम लों परमेश्वर के साम्दने बैठे रहे श्रीर फूट करकर कि निज्ञ व परिलो लड़ाई की नाई एम फूटकर बहुत राते रहे, इ। खीर कहते थे हे इसाग्ल् से दारे जाते है प्रमाणित्यों की मार उालने लगे की परमेश्वर यहावा द्रसाएल में ऐसा क्या दोने पाया थीर तीस एक पुरुषा की घात किया ॥ 80 । पर कि स्नाज इसाएल् में एक गीत्र की घटी हुई है। क्य यह घूर्ण का खमा नगर में से उठने लगा तय है। फिर दूसरे दिन उन्दों ने सबेरे उठ बहां बेदी विम्यामीनियों ने प्रपने पीछे को दृष्टि किई तो क्या वनाकर दें। मयिल श्रीर मेलविल चढाये ॥ ५ । तब देखा कि नगर का नगर धूर्या हाकर बाकाय की इसारली पूकने लगे इसारल् के सारे गोत्री में से क्रार उड़ रहा है ॥ १९ । तय दमाक्ली पुन्य घूमे कीन है वो यदीया के पास सभा में न खाया था । धार विन्यामीनी पुष्प यह देखकर भभर गय कि हम वन्दों ने ती भारी किरिया खाकर कहा था कि जा घर दिपाल था पड़ी है ॥ १२ । सा उन्हों ने दसा- फोर्द निस्पा की यहादा के पास न आर वह निश्चय रती पुरुषों की पीड विकासर अगल का भाग लिया । मार छाला आरगा ॥ ६। या दशरसी पापने भाई

विन्यामीन् के विषय यह कदकर पक्रताने लगे कि माग चाहिये रेसा न हो कि इसारत् में से क्क की यहावा की किरिया खाकर कहा है कि इस उन्हें श्रापनी किसी खेटी को न व्याट देंगे से। यसे दुखों की स्तिया मिलने के लिये क्या करे॥ ६। जब उन्हों ने पूछा इखाएल को गोत्रों में से कीन दें का मिस्पा की यद्दीवा के पास न स्नाया था तद्य यह पाया गया कि गिलादी याधेश से कोई कावनी में सभा को न आया था॥ १। कैसे कि जब लोगों की गिनती किई गई तब यह जाना गया कि गिलादी याञेश के निवासियों में से कोई यहां नहीं है ॥ ९०। से। मंग्रहली ने वारध इजार श्रूरवीरी की वटा यट श्राचा देकर भेज दिया कि तुम जाकर स्त्रिया थीर वालबद्वी समेत शिलादी याद्येश की तलवार से नाग करे। ॥ ११ । थीर तुम्दे की करना देशा से यह दे सब पुरुषों को थीर जितनी स्त्रिया ने पुरुष का मुह देखा ही उन की सत्यानाय कर डालना ॥ १२। थीर उन्हें जिलादी यावेश के निवासियों में से चार सै। जवान कुमारियां मिली जिन्हों ने पुरुष का सुद न देखा था थीर उन्हें वे शीला की की कनान देश में है कावनी में से श्राये॥

१३। तब सारी मगडली ने उन विन्यामीनियों की पास की रिस्मीन नाम छांग पर घे कहला भेका थ्रीर दन से सिध का प्रचार कराया॥ १८। हा विन्यामीन उसी समय लैाट गया **धौर** उन की वे स्त्रियां दिई गई जो गिलादी याध्येश की स्त्रियां मे से जीती होही गई तामी वे उन के लिये घाडी थीं । १५। की लोग विन्यामीन के विषय फिर यह कदके पहलाये कि यदाया ने इसारल के गोत्रों मे घटो किई है।

**१६ । से मग्र**स्ती के पुरनियों ने कहा विन्या-मीनी स्त्रियां को नाम हुई है से। यसे हुए गुरुयों की लिये स्त्री साने का इस क्या उपाय करे॥ १०। फिर उन्दों ने कहा बचे दुए विन्यामी नियों के लिये के दि

ग्राज इशाएल् में से एक ग्रीत्र कट ग्राम है। । इस ने ग्रीत्र मिट जाए ॥ १८ । यर इस ती प्रमनी किसी बेटी की उन्हें व्याह नदीं दें सकते क्योंकि इसाए-लियों ने यह कहकर किरिया शाई है कि सापित द्या वह जी किसी विन्यामीनी का श्रपनी सहकी व्याह दे॥ १९। फिर उन्दों ने कहा सुना श्रीला जा येतेल की उत्तर स्रोर स्रीर उस सहक की प्राय स्रोर है जो बेतेल से शक्षेम की चली गई है थीर लबाना की दक्कियान ग्रोर है उस में बरस बरस बहाबा का एक पर्य माना जाता है। २०। सा उन्हों ने विन्यामीनिया की यह श्राद्या दिई कि सुम आकर दाख की बारिया के बीच घात समाये बंठे रहा, २१। ग्रीर देखते रहा श्रीर याँद शीला की लड-कियां नाचने की निकलें सा तुम दाख की द्यारियों से निकलकर शीला की लड़कियों में से अपनी व्यपनी स्त्री की पक्षडकर विन्यामीन के देश की चले जाना॥ २२। श्रीर जय उन के पिता या मार्ड इसारे पास सगाड़ने की खाएं तय इस उन से किरो कि श्रनुग्रद करके उन की एमे दे दे को-कि लड़ाई के समय इम ने उन में से स्का एक के लिये स्त्री न यचाई धीर तुम लेगों ने ते। उन की व्याद नहीं दिया नहीं ता तुम ख्रय दोग्री ठद्वरते । २३। से विन्यामीनियों ने रेसा दी किया प्राप्रीत् उन्दें। ने अपनी शिनती के अनुसार उन नासने-द्यारियों में से पकडकर स्त्रिया से लिई तथ अधने भाग की लीट गये भार नगरी की यसाकर उन में रदने लगे॥ २८। उसी समय बसारली यदां से खलकर थापने अपने गीत्र भीर अपने अपने घराने की गये थीर वर्धा से वे क्रपने क्रपने निक भाग की गये । २५। उन दिनों इसारोलियों का कोई राजा न या जिस की जी ठीक सूम पड़ता था वही वह करता था ॥

<sup>(</sup>१) गुल में लिई।

## रूत् नाम पुस्तक।

१ जिन दिनी न्यापी लोग न्याय करते घे इन दिनी देश में स्रकाल पड़ा सा यहूदा की द्येतलेड्स का एक पुरुष णपनी स्त्री धीर दोनी पुत्री की संग लेकर मोसाय के देश में परदेशों डाकर रहने के लिये चला ॥ २। उम पुरुष का माम क्लोमेनेक थार उस की स्त्री का नाम नाफ्रीमी थीर उम् के दी घेटों के नाम महमान् थार किरपान् चे ये गवाती पर्यात् यहवा के घेन्तिहेम् के रहनेहारे चे चौर माणाय के देश में बाकर यहां रहे ॥ ह । श्रीर नाखामी का पति ग्ली-मेलेक् मर गया थार नाखामी चौर उस के दोनी पुष्र रह राये ॥ ८। थीर इन्हों ने एक एक मेश्रायिन व्याप्ट लिई एक म्बी का नाम ता चोर्घा चौर दूसरी का नाम बत् या फिर ये यहां कोई इस यरस रदे॥ ध । तय महलान् थीर किल्पान् दोनीं मर रापे मा नापोमी अपने दोनों पुत्रों खीर पति में रिष्टत दे। गई ॥ ६। तथ यह मापाय के देश म यह मुनकर कि यदीया ने अपनी प्रका के लोगों की मुधि सेके उन्दें भीजनयना दिई दे उस देश से थपनी दोनें। यहुँयों ममेत लाट जाने की चली ॥ ०। से यह प्रयत्नी दोनीं यहुयीं समेत उस स्थान से कहां रहती थी निकली थीर वे यहदा देश की लीट बाने के मार्ग से चलीं।। दा तय नाम्रीमी ने क्रापनी दोनें। बहुकों ने कहा सुम व्यपने व्यपने मैके व्यध्यिक करे। १८। जब उस ने यह देखा कि वह लैंडि खायों थीर बैमे तुम ने उन में की मर गये हैं और मुक्त में भी प्रीति किई है रेंसे ही यदाया तुम्हारे जपर कृपा करे ॥ १ । यहीवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके उन के घरी में विश्वाम पाग्री राध उस ने उन की चुमा श्रीर ये चिल्ला चिल्लाकर रीने लगीं, १०। श्रीर उसे से कहा निश्चय दम तेरे संग

तेरे लेगों के पास चर्लेगी ॥ १९। माख्रीमी ने कहा दे मेरी घेटिया लाट खाळा तुम कार का मेरे चंग चलागी वया मेरी काव्य में प्रार पुत्र हैं जी तुम्हारे पति हो ॥ १२। हे मेरी बेटिया लेटिकर चली जाथी क्यों कि मै पति करने की बूढी हू और चाए में कहती भी कि मुभे श्राचा है श्रीर बाज की रात मेरे पति द्याता भी बीर में पुत्र भी जनती, ९३। ताभी बबा तुम चन के स्पाने दोने ली प्राणा लगाये ठद्दरी रहतीं थीर उन के निमित्त पति करने से क्की रहतीं दे मेरी बेटिया रेसा न दा क्योंकि मेरा दु ख' तुम्हारे दु ख मे यपुत बढकर पै देखे। यहाया का शाध मेरे विषद्ध चठा है। १८। सब वे फिर रे। चठीं थै।र ख्रोपी ने ती प्रपनी सास की चूमा पर इत् उस से पालगा न दुई ॥ १५ । से उस ने कहा देख सेरी जिठानी । ती अपने सोगों श्रीर श्रपने देवता के पास लाट गर्द दे से तु अपनी जिठानी के पी है लैक जा। ९६। दल घोली हू मुक्त से यद विनती न कर कि मुक्ते त्याग वा कोइकर लीट वा कोकि विधर त् जाग उधर में भी जाडगी जदां तू टिके यदां में भी टिक्राी तेरे लेगा मेरे लेगा देंगी थीर तेरा परमे-प्रवर मेरा परमेश्वर द्वागा ॥ १० । बदां तु मरेगी घरां में भी भवंगी बीर घदी मुक्ते मिट्टी दिई चाएगी यदि मृत्यु क्रोड फीर किसी कारन में सुक्त से अलग हाक सा यहावा मुक्त से वैसा ही वरन उस से भी मेरे स्मा चलने की स्थिर दे तब उस ने उस से बीर वात न कदी ॥ १९ । से। वे दोनें चल दिई बीर द्येत्लेप्टम् की पष्ट्यों थीर उन के द्येत्लेप्टम् म पर्ट्यने पर सारे नगर में उन के कारण ध्रम मची थीर स्त्रियां कदने लगीं वया यद नाख्रोमी दें ॥ २०। उस

<sup>(</sup>१) मूल में फढ़वास्ट । (३) वा देवराणी।

ने उन से कहा मुक्ते नाखोमीः न करें। मुक्ते माराः करें। क्योंकि सर्व्यक्तिमान् ने मुक्त की घटा दुःख दियाः है ॥ २९। में भरी पूरी चलीः गई घी पर यहावा ने मुक्ते कूछी लै। हाया है से चव कि यहावा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दिई खीर सर्व्यक्तिमान् ने मुक्ते दुःख दिया है फिर तुम मुक्ते क्यों नाखोमी कहतीं ही ॥ २२। से नाखोमी ख्रपनी मोखायिन खहू क्त समेत लै। ही जो मोखाव् देश से लै। ह खाई खीर व जी कहने के खारंभ के समय चेत्लेहेम् में पहुंचीं॥

२. नात्रोमी के पति एलीमेलेक् के कुल में उस का एक बड़ा धनी कुटंबी या जिस का नाम वाश्रज् या॥ २। थीर रें मार्थावन दन्ने नाथोमी से कदा मुक्ते किसी रोत में जाने दें कि जो मुम पर अनुग्रह की दृष्टि करे उस के पीछे पीछे में विला बीनती जाज उस ने कहा चली चा बेटी ॥ ३ । से। बह जाकर एक खेत में लवनेहारों के पीछे बीनने लगी थीर जिस खेत में वह संपेाग से गई भी वह एलीमेलेक् के कुटुम्बी वायन का था॥ ४। थैर वायन वेत्लेटेम् से फाकर लवनेदारों से कड़ने लगा यदीया तुम्हारे संग रहे थैं।र वे उस से वे।से यहावा तुमी श्राशीय दे॥ ५। तब ब्राय्यज् ने स्रपने उस सेवक से कालबने-हारों के कपर ठहरा था पूछा वह किस की कन्या दै॥ ६। तो सेवक सवनेतारी के ऊपर ठदरा था उस ने उत्तर दिया यह मेायायिन कन्या है जो नाखोमी के सा मेखाव देश से लाट खाई दै॥ ७। उस ने कहा था मुक्ते लयनेहारा के पी है पी हे पूलों को बीच बीनने ख़ीर वालें बटारने दें सा बह ज़ार्ट खीर भार से खब लों वनी है क्षेत्रल **घोडी** वेर तक घर से रही घी॥ ८। तब वे। खन् ने स्त् से कदा है मेरी वेटो क्या तू सुनती है किसी दूसरे के खेत में घीनने को न जाना मेरी ही दासियां की

(१) अर्थात् मने। हर। (२) अर्थात् दुस्तियारी। मूल चें कडवी। (१) मूल में मुक्त से यहुत कडवा व्यवहार किया। (१) मूल में लिस खेत के भाग में।

वंग यहीं रहना ॥ १ । जिस खेत की वे सवती शी उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे खीर उन्हें के पीहे पीछे चला करना क्या मै ने जवानी की श्राचा नहीं दिई कि तुक्त से न बोर्ल धार जब जब तुक्ते प्यास स्रो तब तब तू बरतनी के पास जाकर जवानी का मरा दुखा पानी पीना॥ १०। तव वह भूमि ली भुककर मुद्द के वल शिरी थै। र उस से कटने लगी क्या कारण है कि तू ने मुक्त परदेशिन पर व्यनुग्रह को दृष्टि करके मेरी सुधि लिई है। १९। बायाज्ञ ने उसे उत्तर टिया को कुछ तू ने प्रति मरने के पीई श्रपनी सास से किया है श्रीर तू किस रीति श्रपने माता पिता श्रीर जन्मभूमि की छोडकर रेसे लोगी में आर्र है जिन की पाँदेले तून जानती भी यह सय मुक्ते विस्तार की साथ वताया शया दे॥ १२। यदे। या तेरी करनो का फल दे ग्रीर इमाएल् का परमेश्वर यद्दीवा विस के पंदों तले तूं शरस लेने थाई है तुमे पूरा यदला दे॥ १३। उस ने करा है मेरे प्रभु तेरे खनुग्रह की दृष्टि मुक्त पर बनी रहे क्येंकि यद्याप में तेरी दासियों में से किसी के भी व्यावर नधीं पूर्तीमी तूने श्रपनी दासी के मन में पैठनेशारी वार्तकटकर मुँके शान्ति दिई है॥ १४। फिर स्ताने के समय वे।यज् ने उस से कदा यहीं साकर राटी खा थार अपना कीर सिरके में बार। मा बद सबनेदारी के पास बैठ गई ग्रीर दस ने उस की भुनी दुई वार्ल दिई थीर वह खाकर तृप्त हुई घरन कुछ यवा भी रक्प्या॥ १५ । जघ यह योनने की उठी तय योग्रज् नि श्रपने ज्ञवानीं की। श्राज्ञा टिई कि उस की। पूलीं के बीच बीच में भी बीनने दें। ग्रीर देाप मत लगाणी। १६। यरन सुट्टी भर जाने पर क्लूक क्लूक निकालकर गिरा सी दिया करी छीर उस के बीनने के लिये कोड दे। थै।र उसे घुड़कों मत्। १९। से। यद सांभ ले। खेत में बीनती रही तब का मुक बीन चुकी उसे फटका ग्रीर वह कोई रपा भर की निकला ॥ १८। तब वह उसे उंठाकर नगर में गई थीर उस की सास ने उस का स्रोना हुया देखा श्रीर स्रो कुक उस ने तृप्त द्वीकर बचायां था उस की उस ने

ष्प्रमनी सास की दिया 11 90 । उस की सास ने उस से पूछा पाच तू करा यीनती थीर करा कीम करती यो धन्य वह है। जिस ने तैरी सुधि लिई है तब उस ने यापनी सास की। बता दिया कि मैं ने किस को पास काम किया थीर कहा कि जिस पुरुष को पास में ने खाला काम किया उस का नाम वीषाल है। २०। नाम्रोमी ने अपनी खट्ट से कहा खट यहीचा की स्रोर से साशीय पार क्योंकि उस में न तो कीते हुओं पर से बीर न मरे हुओं पर से बाफी करका इटाई फिर नाष्ट्रोमी ने उस से कहा यह पुरुष तो इमारा एक कुटुंबी है बरन इन में से है जिन को दमारी भूमि हुडाने का खिछकार दे। २१। फिर बत् माखाबिन बोली उस ने मुक्त से यह भी कही कि जब ली मेरे सेवक मेरी सारी कटनी न कर चुके सब लें चन्दीं के गंग गंग लगी रहाँ २२। नास्रोमी ने अपनी खदू यत् से कहा मेरी बेटी यद बच्छा भी दैं कि तू उसी की दासियों के साध साथ जाया करे चौर वे तुभा से दूसरे के खेत मे न मिलं॥ २३। से। उत्ती भीर ग्रेष्ट्र दोनों की कटनी के पन्त सों यीमने के लिये वाष्प्रज्ञकी दासियों के साथ साथ सती रही और अपनी सास के यहां रहती थी ॥. ' ~

उ से की सास नाथोमी ने उस से कहा न हुँहूं कि तरा। भेला देश है २ । अब विस् की दासिणं के पांस तू घी क्या वह वीसन् इमारा बुहुम्बी नहीं है छह ता बाख रात की खलिहान में जी क्रोसारमा ॥ ३। से। तूस्त्रान कर तेल लगा वस्त पश्चितकर खासियान की चा पर सब सी वर पुरुष द्या भी न खुके तब ली प्रापने की उस पर प्रशाट न करना ॥ ॥ । थीर जब घद लेट जाए तय सू चरा के लेंटने के स्थान की देख जेना फिर भीतर जा उस को पांच उधारको सेट जाना तब यही तुमे वतसारंगा कि तुभे का करना े ॥ ५ । उस द सब मे ने एस से कहा थे। कुछ त

त्रप्त होकर वचाया या उस की उस ने निकालकर क्षेत्रों। है। से यह खिलहान की गई थीर अपनी सास की आचा के बनुसार ही किया। छ। जब बायज्ञ का पी चुका और उस का मन बानन्दित हुया तत जाकर राजि के एक सिरे पर सेट गया से वह चुपचाप गई थै।र उस के पांव उचारके सेट गई॥ ८। जाधी रात की यह पुरुष चैकि पड़ा जीर थागे की श्रीर भुककर द्या पाया कि मेरे पांची के पास कोई स्त्री सेटी है। १। उस ने पूका तू कीन है तब वह बोली में ता तेरी दासी यह टू में। त्र श्रपनी दासी का अपनी चट्टर खोका दे क्योंकि तू हमारी भूमी कुड़ानेद्वारा बुटुवी है। १० । उस ने कहा है बेटी यद्दावा की बोर से तुक्त पर बाशीय है। क्योंकि तू ने व्यवनी विकली प्रीति पविली से साधिक दिखाई कैसे कि तू क्या धनी क्या क्रमाल किसी सवान के पीके नहीं लगी ॥ ११ । सा सब दे मेरी बेटी मत डर बे। कुछ तू कदे थे। मै तुम, ये कदंगा क्योंकि मेरे नगर के सब लोग' जानते हैं कि तू भक्ती स्त्री है। १२। श्रीर श्रय सच तो है कि मैं क्रुडानेद्वारा बुदुवी टू तै।भी एक छीर दे जिसे मुक्त में पहिले ही हुडाने का घाँघकार है। १३ ते से रात भर ठवरी रह और सबेरे यदि वह सेरे लिये कुरानेदारे का काम करना चादे तो पाच्छा यही रेंसा करे पर पदि बद तेरे लिंगे छुडानेदारे का काम करने का प्रसन्न न हा ता बहावा के जीवन की सोंह में ही वह काम क्षांगा में।र सों लेटी रह । पार के विषय कर की पार्थि के पास भीर ली सेटी रही थीर उस से पदिसे कि कोई दूसरे की चीन्द्र सक्षे वद उठी थै।र वास्त् ने कहा कार्द ज्ञानने न पार कि कालियान में की ई स्त्री आई श्री॥ १५। तव भेषम् ने कदाः जी चट्टर तू मोठे है उसे फैलाकर यांभ से बीर जब उसने उसे शांभा तव उस ने क नपुर जी नापकार उस की उठा दिया फिर वद नगर में चला गया ॥ १६ । चल स्त अपनी सास की पास कार्य तब उस ने पूका है बेटी क्या हुआ तब के बुक उस पुरुष ने इक

<sup>(</sup>१) भूस में भेरे से के का सारा काटका। (४) भूस में तू की परि।

यह कहकर मुक्ते दिया कि श्रयनी सास की पास कुछे शाय मत जा॥ १८। उस ने कहा है मेरी छेटी च्रुब सों तून जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा तब लें चुपचाप बैठी रह क्योंकि श्राज उस पुरुष की यह काम विना निपटाये कल म पहेंगी म

की चर्ची बोबबज् ने किई थी बह मी का गया है। बाष्ट्रज ने कहा है फ़्लाने इधर बाकर यहीं बैठ जा से यह उधर जाकर बैठ गया ॥ २ । तब उस ने नगरं की दस पुरनियों की खुलाकर कदा यही बैठ जाको से वे बैठ गये॥ ३। तब बह उस क्रडानेहारे कुटुवी से कड़ने लगा नास्रोमी जो माखाव देश से लाट भाई है वह हमारे भाई यलीमेलेक् की एक टुक्का मूमि वेचना चाइती है। 8। सी मै ने से चा कि यह बात तुम की जताकर कहूंगा कि तू उस की इन वैठे हुयों के साम्दने थार मेरे लोगों के दन पुर्रानियों के साम्बने मेाल ले सा गरितू एस की कुढाना चाहे ता कुछा श्रीर यदि तू बुडाना न चाहे ता मुक्ते ऐसा हो खता दे कि में समभा जूं क्यों कि तुभी छोड उस की छुँडाने का एक और किसी का नहीं दे और तेरे पोकें में इ उसे ने कहा मै उसे छुटाकागा। ५। फिर खे। खज्ं ने ले तब उसे बत् मायाबिन के दाय से भी का मरे हुए की स्त्री है इस मनसा से मेलि खेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उस के माग्र में स्थिर कर दें ॥ ई। च्य कुडानेदारे कुटुनी ने कहा में उस की कुड़ा नहीं सकता न दो कि मेरा निज भाग विग्रह जाए, वद छुँडाया नहीं जाता ॥ छ । स्राप्ति दिनी इसा-रल् में कुडाने खीर बदलने के विषय सब पक्का करने के लिये यह व्यवहार था कि सनुष्य प्राप्ती

से किया था वह सब उस ने उसे कह सुनाया ॥ | जूली उसारकी दूसरे की देता था । इसारल् 10 । फिर एस ने कहा यह ह: नपुर लैं। एस ने में ग्रधाही इस रोति होती भी स्रामी उस हुद्दानेदारे कुटुंबी ने छोत्राल् से यद कदकर कि तू उसे मोल से प्रापनी ज़ुती उतारी ॥ १ । से बो खेल ने पूर्यनियों श्रीर संघ सोगों से कहा तुम आब इस बात के साची है। कि जी कुछ एलीमेलेक का थीर जी कह किस्पान ग्रीर महलान का घा वह सब में नायों सी के हाथ से माल लेता हुं॥ १०। किर महलोन् की स्त्री बत् मान्नाबन अ मूख बोधव फाटक के पास खाकर बैठ की भी में प्रांपनी स्त्री करने के लिए इस मनसा ग्राया थीर जिस कुड़ानेदारे बुट्रची से मोल खेला हूं कि मरे दूर का नाम उस के निज भारा घर स्थिर क्षत्र म दी कि मरे दूर का नाम उस के भाइयों में से खीर उस के स्थान के फाटक से मिटः बार तुमः साग्न साजरीसाची ठहरे है। ॥ १९ । तथ फाटकं के पास जितने लेगा घे उन्हों ने फ़ीर पुरनियों ने कांबा इस साक्षी हैं यह की स्त्री तेरे घर में आती है उस की यहाजा इस्रारल के घराने की देा उपजाने हारी राहेल थीर लेखा के समान करे और तू रधाता में बीरता करे थीर वेत्लेहेस् में तेरा बहुत नाम हो ॥ १२। थीर की सन्तान यदीया इस खवान स्त्री के द्वारा तुमें दें उस के कारण से तेरा घराना पेरेस का सा है। बार विंस की तामार् यहुदा की जग्मायाँ जनी ॥ १३ । तब बोश्रंज् ने बत् की व्याह जिया थीर वह उस की स्त्री है। गई सीर कब उस ने उस् हे प्रसंग किया तब यहावा की दया से उस की गर्भ रहा बीर घट घेटा जनी ॥ १९४ । से स्त्रियेर्गः कदा जब तू उस मूर्ति को नाथोमी के दाय से मेलि ने नायोभी से कहा यदीवा धन्य दें कि किस से तुम्मे पाल हुडानेहारे कुटुम्बी के खिना नहीं होडा इक्षारल् में इस का बड़ा नाम है। है १६। कीर यह तरे जी में जी ते कानेदारा कीर तरा बुढ़ाये में पालनेहररा हा क्योंकि सेरी अह जी तुभ से प्रेम रखती चीर सात बेटी से भी तेरे सिये को मेरा हुडाने का इक तू ले ले क्योंकि मुक्त से प्रिष्ठ है उसी का यह घेटा है। १६। फिर नाकोमी **उस ब्रह्में को ब्रपनी** गोद में रखकर उस की धार्य का आम करने समी। 10। बीर उस की प्रदेशिकी (१) मूल वे घर की बनानेहारी ।

ने यह कहकर कि नाम्रोमी के एक बेटा उत्पन्न | ने श्राम्मीनादाध् को, २०। भीर ग्राम्मीनादाध् ने बुषा है तक्के का नाम भोखेद् रक्का। यिशै का निड्णोन् की श्रीर नह्णोन् ने ससीन् की, २१। सीर पिता और दासद का दादा बही हुन्ना ॥

देखें मुकी, १९ । कीर देखें नुने रास की कीर रास्की जन्माया ।

सस्मान् ने वायान् को और बोग्राम् ने श्रीबेद की, १८। पेरेस् की यद वंशावली दें अर्थात् पेरेस् ने २२। श्रीर श्रीवेंद् ने पिश्व की श्रीर पिश्व ने दालद

## शमूएल् नाम पहिली पुरुतक ।

(शनुरस् के जन्न ग्रीर सदक्षपन का वर्षन)

१ • ग्रीम के पहाड़ी देश के रामातैस-सेपीम नाम नगर का निवासी रस्काना नाम एक पुरुष था वह रप्रेमी था श्रीर सूप् के पुत्र तेष्ट्र का परपाता एलीट्ट का पाता श्रीर यरादास् का पुत्र था॥ २। श्रीर उस के देा स्त्रियां घों रक का ता नाम इता थीर दूसरी का पनिता था थे।र पनिज्ञा के तो वालक दुर पर द्या के कोई बालक न दुश्रा ॥ ३ । वह पुक्य बरस बरस श्रपने नगर से सेनाओं के यद्दावा की दरब्द्धत् करने खीर मेलवलि चढ़ाने के लिये शीला में जाता था श्रीर वर्दा द्वाप्नी खीर पीनहास् नाम रली की दोने। पुत्र रहते घे का यहावा के याजक घे॥ ८। थ्रीर जब वय एएकाना मेल्यांल चढ़ाता या तय तव वह श्रपनी स्त्री पनिता की थीर उस के सब घेटी बेटियों को दान दिया करता था। ५। पर इन्ना को वह दूना 'दान दिया करता था क्यों कि वह दत्ता से प्रीति रखता था तामी यदावाने उस की को सा यन्य कर रक्खी भी ॥ ई। पर उस की सैत इस कारण से कि यहावा ने उस की कीख बन्द कर रक्खी घी उने भत्यन्त चिक्राकर कुक्राती घी। श्रीर वह ते। वरस वरस ऐसा हो करता था। बीर जब इना यहाया के मधन को जाती थी तब विना उस की खिड़ातीं थी। से खद रीई और दा से दूर कर।

खाना न खाया॥ ८। से। उसं को प्रति एस्काना ने उस से कहा दे इज्ञात को रोती है सीर खाना क्या नहीं खाती श्रीर तेरा मन क्यां उदास है क्या तेरे , लिये में दस घेटा से भी शक्का नहीं हू॥ ९। तव शीला में खाने और पीने को पीछे इना उठी। बीर यद्दीवा के मन्दिर के चै। खट के एक बाज़ के पास श्ली याजक कुर्शी पर बैठा हुआ था।। १०। श्रीर यह मन में व्याकुल होकर यहां वा से प्रार्थना करने थीर विलक विलक राने सर्गा ॥ १९ । श्रीर उस ने यह मन्तत मानी कि है सेनाश्री के यद्दीवा यदि तू श्रपनी दासी के दु.ख पर सचमुच ट्टांष्ट्र करे थीर मेरी सुधि लेथीर अपनी दासी की मल न जार श्रीर प्रपनी दासी की पुत्र देता में उसे उस को जीवन भर के लिये यद्दीवा को व्यर्पण कस्त्री थीर उस के सिर पर हुरा फिरने न पाश्या ॥ १२ । जव वह यहावा के साम्हने रेसी प्रार्थना कर रही यो तब एली उस के मुद्द की खोर ताक रहा या॥ ९३। इन्ना मन ही मन कह रही घी उस के ड्रांठ तो दिलते घे पर उस का शब्द न सुन पड़ता घा इस लिये एली ने समका कि वह नहीं में है। 98। से। एली ने उस से कदा पूक्त वर्तान शे में रहेगी ष्रयना नक्षा उतार् ॥ १६ । इन्नाने कहा नहीं है मेरे प्रमु में तो दुःखिन इं मै ने न तो दाखमधु पिया (१) मूल में कडवी। (२) मूल में सूपना दासन्य सपने

कहा है।। १०। एली ने कहा क्ष्मल से चली जा १८। इस ने कहा तेरी दासी तेरी द्राष्ट्रि मे अनुग्रह पार तब वह स्त्री चली गई थीर खाना खाया ग्रीर उस का मुद्द फिर उदाव न रहा ॥ १९ । विहान की वे सवेरे चठ यहीवा की दरस्वत् करके रामा मे ष्यपने घर लाट गये थार एस्काना ने खपनी स्त्री इचा से प्रस्ता किया थे। र यहोवा ने उस की सुधि लिर्दे॥ २०। से। इता गर्भवती द्वीकर समय पर पुत्र जनो खीर या कहकर कि मै ने इसे यदावा से मांगा है उस का नाम श्रमुरल् रक्खा ॥ २९। फिर एरकाना श्रपने सारे घराने समेत यहावा के साम्हने वरस वरस की मेलवलि चढाने थार अपनी मन्त पूरी करने के लिये गया ॥ २२ । पर इन्ना श्रपने पति से यह कहकर घर में रह गई कि जब बालक का दूध छूट चार तब मै उस की ले जाऊगी कि वह यहीवा की मुद्द दिखार खीर वहां सदा रहे॥ २३। उस को प्रति श्वकाना ने उस से कहा जी तुमें भलालगे बही कर बब लें तू उस का दूध न कुडार तब ली यहीं ठहरी रह इतना हा कि यद्दीवा अपना वचन पूरा करे। से वद स्त्री बहीं रही खीर अपने पुत्र के दूध कूटने के समय ली वस की पिलाती रही ॥ २८। जब वस ने वस का बूध हुड़ाया तब वह उस की संग्र से चली और तीन वकड़े थार एपा भर ग्राटा थार कृप्पी भर दाखमध् भी ले गई थीर उस की शीला में यहावा के भवन में पहुचा दिया उस समय घष्ट लड़का ही था। २५। भीग शन्धे ने बक्रसा बाल करके बालक की रसी के धांच चाजिर कर दिया। २६ । तब इम् ने कहा थे मेरे प्रभु तेरे जीवन की सेंह है मेरे प्रभु

न मंदिरा में ने अपने मन की जात खोलकर में जहीं स्त्रों हूं को तरे पास पहीं सही होकर पहांचा पहोंचा से कही हैं। १६। अपनी दासी की फोली से प्रार्थना करती भी ॥ २९। यह छही। यासक है स्त्री न जान की कुछ में ने अब सी कहा है से जिस के लिये में ने प्रार्थना कि हैं भी प्रार्थना कि हैं भी पहांचा की कहा है। १०। एसी ने कहा कुशल से चली जा ससे में सही को तम परमेश्वर तुकी मन चाहा घर दे। जीवन मर यहांचा ही का बना रहे। तब हरकांगा १८। उस ने कहा तेरी दासी तेरी होंग्र में अनुग्रह ने वहीं यहांचा की दबड़वत् किया ॥

२. न्रीर घड़ा ने प्रार्थना करके कहा मेरा मन यहीवा के कारब

दुलसता है

मेरा सींग यदीवा के कारण कवा हुआ है

मेरा मुद्द मेरे शबुक्षों के विन्द्व खुल गया
क्योंकि में तेरे किये हुए स्द्वार से आनिन्दत हू ।

२। यदीवा के तुस्य कीई पवित्र नहीं
क्योंकि तुस की होड़ कीई है ही नहीं
और हमारे परमेश्वर के समान कोई चटान

३। फूलकर अवंकार की थैं।र वातें मत करी अन्धेर की वाते तुम्हारे मुद्द है न निकर्ले क्योंकि यहीया चानी ईश्वर है थैं।र उस के काम ठोक दोते हैं।। १। शूरवीरा के धनुष टूट ग्रंथे खैं।र ठोकर खानेवालें की कटि में वल का फेटा कसा गया।

थ । जो पेट, मरते थे उन्दे रोटी के लिये मकूरी करनी पड़ी

को भूखे ये वे फिर ऐसे न रहें -घरन को वांक यो वह सात बनी - खीर खनेक वालकों की माता सूख गई। ६। यहावा मारता खीर जिलाता भी है। ---खधीलोक में स्तारता, खीर उस से निकालता

ş, u

<sup>े</sup> त में में ने प्रपंता जीव यहीया की सामाने वरहेल - दिया। (३) खबात इंश्यर का सुना हुया। (३) मूल में म मध गई।

<sup>(</sup>१) मूल में में ने इसे यहाया का गांगा हुआ मान लिया

<sup>(</sup>व) मूल में यहाया ही का नागा हुआ। उहरे। । (व) या काम उस से तीले जाते हैं।

<sup>(8)</sup> नूस में पीर उस ने बढ़ाया !

क्षरता है

मीचा फरता दीर बंदा भी फरता है। ८। यह कड्डास की घूलि से य चठाता धीर दिरह का घरे पर से दंचा फरता है कि इन की रईमी के मा विकार धार महिमावक मिहारन के पांधकारी करे क्योंकि पृष्यियी के सभे परीया के दे चीर उम ने उन पर जात की घरा है । र । यह प्रपत्ने मक्ता के पांधा का मंभाने रहेगा पर दुष्ट्र पन्धिवारे में चुपचाप पहें रहीं। योकि कार मनुष्य पत्ने यन के कारत प्रयत न दोशा ध

९०। यहावा में भतारनेदारे चक्रनातृर होंगे वह उन के विषद्ध पाकाश में वादल गरबाएगा यहाया पृथियो की कार तक नगय करेगा श्रीर खपने राधा का वस देगा कीर पार्व पार्मियक के भींग की बंधा करेगा ॥

१९। राघ करकाना रामा की व्यपने घर चला शया चार यह यानक ग्ली यात्रक के साम्दर्ग यहाया की सेवा टहल करने नगा ।

१२। रनी के प्रत्र ते। खें है ये वे बरीवा की न वानते में १ पे । फीर मावकों की रीति नागों के साध यह थी कि जब कीई मनुष्य मेलबार चटाता राष्ट्र यालक का ग्रेयक मान ग्रिमाने के ममय एक त्रिश्रुको कोटा राघ में निषे हुए श्रादर, १४। उसे फड़ारी या रांडो या रहे या तमने के भीतर डासता या भार जितना मांम फांटे में लग याता या उतना याजक आप संता था। ये। धी वे शीला में मारे रपार्शलयों में किया करते थे हो घटां प्राते थे। १५। यार चर्यी जलाने में पहिले भी याजक का मैयक प्राप्तर मेसर्यान चढ़ानेदारे में कदता या कि भूनने के लिये यासक की माम दे यह तुम मे मिक्ताया हुव्या नहीं क्षञ्चा की मांस लेगा ॥ ५६ । श्रीर जय कार उम में करता कि निश्चय चर्ची श्रभी जलाई जाएगी तय जितना सेरा जी चाउँ उतना से सेना शब घट करता या नहीं बभी दे नहीं तो में।

 महोता निर्धन करता है और धनी भी फीन लगा ॥ १०। से उन जवानी का पाप प्रदेखा क सेव यहुत भारो हुचा क्योंकि वे मतुष्य प्रदेश्या की मेंट का तरस्कार करते थे ध

> १८। ग्रमुण्ल् का यासक घा उनी का रपाद परिन धुर यदावा के साम्दने सेवा टहल ांक्या करता था॥ १९। प्रीर उस की माता धरस यरक उस का लिए एक केटि। सा यागा वनाकर वध षपने पति क सा यरस यरस की मेलवाल चळाने थातां तय भाग का उस के पास साया करती था ॥ २०। फीर रला ने म्ल्जाना भीर उस की स्त्री की षाश्राचाद देकर कहा वहावा दस प्रपंश किये हुए यालक को चलों की उस की वर्षण किया गया इं' तुभ की प्रस्ता सं यण दे। तय ये व्यपने यहां चल गय ॥ २९ । दीर यदाया ने दल्ला की सुधि लिएं बार यह गर्भवती है। हाकर तीन घेटे बीर दी घंटा सना। धार अमूरल् यालक महाया के संग रएता हुचा यहता गया ॥

> २२। एला तो र्थात युट्टा दी गया या थीर उस ने मुना कि मेरे पुत्र सारे इसारल् से कीसा कीसा व्यवसार करते हैं बरन ामलापवाले तबू के द्वार पर संवा करनेएारो स्त्रियो क सा कुकम्में भो करते र ॥ इइ। राध उस ने उन से करा सुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते दा मैं ता दन कारे कांगां के तुम्हारे कुफर्स्मा को चर्चा मुना करता हू॥ २४। ए मेरे र्येटा रेवा न करा व्योधिक थी। समाचार मेरे सुनने म पाता है यह प्रच्छा नहीं तुम ता यहाया को प्रचा से पापराध्य करात है। । २५। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तय ता परमेश्वर' उस का न्याय करेगा पर यदि कोई मनुष्य यदाया के विषष्ट पाप करे ते। उस के लिये कीन विनती करेगा। तीभी उन्दें। ने अपने पिता की बात न मानी क्योंकि यदाया की एका उन्हें मार खालने की घो॥ २६। घर श्रमुण्ल् यालक धढ़ता गया खार यदे।या श्रीर मनुष्य दीनी उस से प्रसन्न रहत थे॥

<sup>(</sup>१) मूल में पर गांगी पूर्व यस्तु की सन्ती थे। उहा की निगित्त गागी गइ है। (३) या. न्यायी ।

जाकर उस से कहने लगा यहावा या कहता है कि जब तेरे मूलपुरुष का घराना मिस्र में फिरीन के घराने के वश में था तब क्या में उस पर निश्चय प्रायट न दुष्पाणा॥ २८ । खीर में ने उसे इसारल् के सारें गोत्रों में से इस लिये चुन लिया या कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के कपर चढावे चढार थीर ध्रय जलाए ग्रीर मेरे साम्डने एपोद् पहिना करे क्षीर में ने तेरे मूलपुरुष के घराने की इस्रायलिया के सारे इव्य दिये थे॥ २९। सा मेरे मेलबलि ख्रीर ष्यनुखलि जिन के मै ने अपने धाम में पढ़ने की स्राज्ञा दिई है उन्हे तुम लाग क्यों पांव तले रैांदते हो क्षीर तूक्यों अपने पुत्री का आदर मेरे आदर से ष्प्रधिक करता है कि तुम लोग मेरी इसारली प्रजा की श्रच्छी से श्रच्छी भेंटे खा खाके माटे हा गये द्यो ॥ ३०:। इस लिये इसारल्को परमेश्वर यद्योवा की यह वागी है कि मै ने कहा तो या कि तेरा घराना थैर सेरे मूलपुरुष का घराना मेरे साम्हने सदा ले। चला करेगा पर स्रव यहावा की वासी यह है कि यह बात मुक्त से दूर हा क्यों कि से। मेरा खादर करे में उन का खादर कद्या। श्रीर जी मुभे तुच्छ जाने वे होटे समभे जाएगे॥ ३१। सुन वे दिन खाते है कि मै तेरा मुजबल थ्रीर तेरे मूल-पुरुष के घराने का भुजवल रेंगा तीड डालूगा कि तेरे घराने में कोर्ड, ब्रुटा न रहेगा ॥ ३२। इसाएल् का कितना ही कल्याय क्योंन देश ते। सी तुसी नेर धाम का दु.ख देख पड़ेगा थीर तेरे घराने में कोई बूढा कमीन होगा॥ ३३। मै तेरे कुल के सब किसी के ता अपनी वेदी की सेवान कीनूगा पर तै।भी तेरी खांखे रह जाएगी ख्रीर तेरा मन घेएंकित हागा थीर जितने मनुष्य तेरे घर में चत्पन्न होंगे वे सव जवानी हो में मरेगे ॥ 38 । श्रीर नेरी इव यात का चिन्द वर विपत्ति होगी जो होग्नी खैार पीनदाव् नाम तेरे दे हैं। पुत्रों पर पड़ेगी खूर्यात् वे दोनों के दोनों एक ही दिन भरेगे॥ ३५। थ्रीर मे थ्रपने लिये एक विष्य विषय याजक व्यवसाता के। मेरे दृदय भीर मन क्षी, बुच्छा की अनुसार किया करेगा (१) बूस में, के उस के सिये एक स्थिर घर बनाकगा'।

ं २०। ग्रीर परमेश्वर का एक जन एली के पास श्रीर में उस का घर बसाजगा श्रीर स्थिर कई गा। श्रीर बह मेरे श्रमिपिक्त के साम्दने सब दिन चला फिरा करेगा ॥ ३६। धीर की की दे तेरे घराने में वच रहेगा वह उसी के पार्स जाकर एक होटे से टुकाड़े चान्दी के वा एक राटी के किंगे दबडवत करके कहेगा याजक के किसी काम में मुक्ते सता कि सुभे एक टुकडा राटी मिसे ।

> ३. श्रीर वह बालक श्रमूरल् रसी के सम्बने यहावा को सेवा टह्न करता था खीर उन दिनों में यहावा की वचन दुर्लभ षादर्शन कम मिलता पात्। २ । एली की प्रांखी ता ध्रधलो देाने लगा घी धीर उसे न युम पड़ता था। उस समय सब वह प्रपने स्थान में लेटा हुआ था, ३। श्रीर परमेश्वर का दोपक वुकात न धा श्रीर श्रमुण्ल् यहावा के मन्दिर में जहां परमेश्वर का चदूक था लेटा था, ४। तब यद्देवा ने श्रमूरल् की पुकाराधीर उस न कहा क्यां श्राचा ॥ ५ । तस उस ने रली के पास दी डकर कहा क्या श्राचा तूने ता मुक्ते पुकारा बह बोला में ने नहीं पुर्कारा फिर जा लेट रह **से। वह "जाकर लेट गर्या ॥** है। तब " यहीवाने फिर पुकारके कहा है । श्रमूरज् । सो श्रम्रम् चठकर रलो के पास गया श्रीर कहा क्या श्राचा तूने ता मुक्ते पुकारा है चयाने कहा है। मेरे बेटे में ने नहीं पुकारा फिर जा लेट रह ॥ ७७। उस समय नों तो श्रमूरस् यद्देश्वा की पद्मवानता न श्रा थीर यहावा का वचन उस पर प्रगट न हुआ था। द। फिर तीसरी बार यहावा ने श्रमूरल् की पुकारा श्रीर वह उठके रली के पास गया श्रीर कहा क्या श्राची तूने तो मुक्ते पुकारा है। तब रखी ने समक लिया कि इस बालक की यहीवा ने पुंकारा होगा। र । से एली ने अमूरल् से कहा जा लेट रह सीर यदि वह तुमे फिर पुकारे ते। कहना कि दे यहीवा कह क्योंकि तेरा दास सुनता है। से श्रमूरल् अपने स्थान पर जाकर लंट गया ॥ १०। तब पश्चीया श्री खड़ा हुआ और पडिले को नाई प्रमूरल प्रमूरल

रेखा पुकारा श्रमूण्ल् ने कहा कह क्योंकि तेरा दास सुनता है ॥ १९ । यहावा ने श्रमूरल् से सहा सुन मे इसारल् में एक ऐसा काम करने पर इंजिंग के सारे सुननेशारे बड़े सङ्गाटे में था जाएँगे। १२। उस दिन में रली के विरुद्ध बद सब पूरा करंगा क्षों में ने उस के घराने के विषय में कहा है मे भारंम करंगा भार अन्त भी कर दूंगा ॥ १३। में ते। उस की यह कदकर जता चुका हू कि मै उस ष्यधर्म का दग्ड किसे तू जानता है तेरे घराने की सदा देता रह्या को कि तेरे पुत्र आप सापित हुए दें सीर, सूने उन्हें नदी। राका ॥ पश । इस कारण में ने रली के घराने के विषय यह किरिया खाई कि रली के घराने के श्रधमी का प्रायध्चित न ते। मेलवाल से कभी होगा न खन्नवाल से॥ १५। तब शमूरल् भार लें। लेटा रहा थीर विदेशा के भवन के किवाड़े। की खोला। पर शमूरल् रखी को उस दर्भन को द्याते द्यताने से हरता था॥ १६। से। रसी ने श्रमूरल् की पुकार कर कदा दे मेरे वेटे श्रम्रल् घर घोला क्या प्राचा ॥ १०। उस ने कहा वह क्रीन सी बात दे जो उस ने तुम से कही उसे मुक्त से न किया की मुक् उस ने तुक्त से कदा ही यदि तू उस में से जुरु भी मुझ से कियार ती परमेश्वर तुम से वैसा दी वरन उस से भी खाधिक करे। १८। से। श्रमूरल् ने उस की सारी वार्त कइ सुनाई थीर कुछ न हिया रक्खा। यह योला यह सा पदावा है सा कुछ वर मला जाने वदी करे ॥ १९। किर श्रमूरल् घडा दोता जाया थीर महोधा उस के संग्रा रहा सीर उस की कोई बात निष्मल दोने न दिई॥ २०। से दान् से ले वेशेंबा लीं रहनेदारे सारे इसारिलयों ने सान लिया कि अमूरल् यद्देश्या का नधी द्दीने के लिये ठघरा है। २१। स्रोर यद्यावा ने शीला में फिर वर्शन दिया अधील यदीवा ने यायने की शीला में शहुरल् पर प्रशट व्यरके यदीवा का वचन सुनाया !

(पवित्र सद्क की बन्धुवार बीर सीटाया साना.)

8. श्रीर श्रमूरल् का वचन सारे इसारल् के पास पहुंचा। श्रीर इसारली पिलाधितयों से लड़ने की निकले थैं।र एन्डों ने ती रवेनेनेर् के पास कावनी हाली थीर पोलंकितयों ने व्यपेक में कावनी डाली ॥ २ । तब प्रलिश्तियों ने इसारल के विरुद्ध पाति बांघी सीर जब लडाई वह गई तब इसाएल पलिशितयों से द्वार गया थीर इन्हें ने कोई चार एंजार इसारली सेना के पुरुपी की खेत ही पर सार डाला॥ ३। से जब वे लाग कावनी में आये तब इसारल के पुरनिये कहने लगे यहाता ने याज इमें पॉलिंगितपी से क्यों छरवा दिया है श्राख़ी इस यहावा की वाचा का संदक शीला से मंगा ले ग्राएं कि वह इमारे बीच में ग्राकर इमें शत्रयों के द्वाय से बचार ॥ ४। से लोगों ने शीला में भेतकर बहां से कस्बों के कपर विराजनेहारे सेनाग्री के पहावा की वाचा का संदूक मंगा लिया। खीर परमेश्वर की घाचा के सद्दे के साथ एली के दोनों पुत्र दोष्ट्री श्रीर पीनहास् भी बहां चे ॥ ५ । जब गहावा की वाचा का संद्रक छावनी मे पर्दुचा तब सारे इचारली इतने बल से ललकार **च**ठे कि भूमि गुज चठी ॥ ६ । इस ललकार का श्रव्य सुनकर पालिशितयों ने पूका स्वियों की कावनी में ऐसी बडी ललकार का क्या कारण द्वागा। तय उन्हों ने खान लिया कि यहाचा का संदूक कावनी में खाया है।। । तब पलिश्ती डरकर कहने लगे उस कावनीं में परमेश्वर था गया है फिर उन्हों ने कहा छाय इस पर रेसी बात पहिले न हुई घी॥ दा हाय हम परं ऐसे प्रतापी देवतास्री के हाथ से इस की कीन बचारगाये तो व ही देवता है जिन्हों ने निर्वियों पर जंगल में सब प्रकार की विपतियां हाली भी ॥ ९। हे पलिश्तिया हियाव वांध्री श्रीर प्रवार्ध करे। न दी कि जैसे सूत्री तुम्हारे प्रघीन रहे है वैसे तुम उन के प्रघीन हो वांग्री पुरुपार्थ करके लडो ॥ १० । से पलिय्ती सहे थीर इवारली दारके अपने अपने हरे की आग्नो थीर पेसा पात्यन्त संदार दुषा कि सीस

<sup>(</sup>१) मूल में घस के दोना कान ससनाएने । (२) मूल में भूषि यर गिरने ।

परमेश्वर का मद्भा से सिया गया थार रखी के दोनी पुत्र होंग्री बीर पीनहास् भी मारे गये॥ १२। तव एक विन्यामीनी मनुष्य सेना में से दीहकर उसी दिन कापडे फाडे सिर पर मिट्टी डाले हुए श्रीला में पहुंचा ॥ १३। उस की प्राते समय रही जिस का मन परमेश्वर के सद्रक की चिन्ता से घरणरा रद्यां या सा मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठा खाँट, जोह रहा था भार ज्यों ही उस मनुष्य ने नगर में पहुचकर वह समाचार दिया त्यों ही सारा नगर चिल्ला, उठा ॥ ९८। यह चिल्लाने का शब्द युनकर रली,ने पूका ऐसे हुल्लुड मखने का वया कारख दे से। यह मनुष्य मट जाकर रसी की बताने सगा ॥ प्या रली तो अट्टानवे वरस का या और उस की फांखें घुन्धली पह गई थीं थीर उसे कुछ युक्तता न था।। ९६ । उस मनुष्य ने एली से कहा मै बड़ी हु क्षे 'सेना से आया हू थार में सेना से स्नाज भाग षाया यह बोला हे मेरे बेटे क्या समाचार है। १६। उस समाचार देनेहारे ने उत्तर दिया कि इसारली पलिश्रितयों के साम्हने से भाग गये है सीर लोगों का यहा सहार भी हुआ और तेरे देा पुत्र द्याप्नी खार पीनदास् मारे गये खार परमेश्वर का संदूक मी कीन किया गया है॥ १८:। क्योंही उस ने परमेश्वर के समूक का नाम लिया त्यों ही रती फाटक के पास कुरसी पर से पकाइ खाकर शिर पडा थीर बूढे थीर भारी हाने के कारण उस की गर्दन टूट गर्द थार वह मर गया। उस ने ता इसान रिलियों का न्याय चालीस वरस किया था। १९१ चय की बष्टू पोनदास् की स्त्री गर्भवती खार जनने पर थी से जब उस ने परमेश्वर के सदूकों के छीन लिये चाने थीर आपने ससूर थीर पति के सरने का समाचार मुना तब उस की पीड उठीं ग्रीर बह दुष्टर गर्ड थीर समी ॥ २०। उस की मरते अरते उन. स्त्रियों ने ऐता, उस के प्रास पास खड़ी घों उस से कटा मत इर क्योकि तू पुत्र वनी है पर उचने षुक्र कर्म्य न दिया श्रीर न कुरु सुरत लगाई । २१। श्रीर प्रसिद्धर के संदूक के छीन लिये जाने श्रीर

इसार दसारली पैरल खेत रहे ॥ १९ । धीर विषय प्राप्त से कार्य उस ने यह कहकर प्राप्तिकार का सदूका ले लिया गया थीर रली के उस बालक का नाम ईकाधीद् रक्का कि दसारल् होनी पुत्र होंग्री खीर पीनहास भी मारे गये॥ १२ । में से महिमा उठ गई॥ २२ । फिर उस ने कहा तब एक बिन्यामीनी मनुष्य सेना में से दीहकर उसी इस एक् होने लिया गया है॥

प् श्रीर पलिश्तियों ने परमेश्वर का संदूक स्थेने छे उठाकर प्रश्नेत्र मे पहुचा दिया ॥ २ । फिर पलिशितवी ने परमेशकर के स्टूक के। चठाकर दागोन् के मन्दिर में प्रधुवाकर दागान् के पास धर दियां॥ ३। बिद्यान की अध्दी-दियों ने तहके उठकर क्या देखा कि दागान् यद्दीवा के सदक के साम्हने थीधे मुद्द भूमि पर गिरा पड़ा है से उन्हों ने दागीन की उठाकर उसी के स्थान पर किर खड़ा किया॥ ४। फिर विदान की जब वे तहके चठे तव वया देखा कि दाशोन यहावा के चंदूक के साम्दने श्रीधि मुद्द भूमि पर तिरा पडाँ है थार दांगान् का विर धार दोनी हचेलियां डेवकी पर कटो हुई पड़ी है निदान दाग्रीन् का केवल पह समुचा रह गया॥ ५। इस कारक आस के दिन सो भी दागीन के पुकारी खेरि कितने दागीन के मन्दिर में जाते हैं वे अग्रदीद में दाशोंन की हेवकी पर पांच नहीं धरते ॥ 🕐 ा ६। तब यद्दीवा कार्ष्ट्राच स्रश्दीदियों के ऊपर भारी पडा रक्षीर वह उन्हे नाम करने लगा सीर चस ने स्रश्**दोद् खीर उस के स्वास पार्स के** लोगी के गिर्लाट्यां निकाली ॥ २३। यह दाल देखकर यश्रदोद् के लोगों ने कहा द्वसारल् के देवता का सदूधा हमारे साथ रहने न पाएगा क्योंकि इस का शिषा इमें पर थीर हमारे देवता दातीन पर कठेमता के साथ पड़ा है ॥ ८। से उन्हों 'ने पांसकितयो के सब सरदारी की खुलका भेजा **जा**र 'उन **से पूका एम एकारल्को देवताः के** सट्टका से' क्या करे वे बोले इसाएल् के देवता का सदूक घुमाकर रात् नगर में पहुंचाया जाए से। उन्हें ने दयारल् के परमेश्वर के संदूक की घुमाकर गत्नी

<sup>(</sup>१) अथात् निहमा काती रही। , , ; । (१)

परुचे उस के पीके पदीवा का घाष उस नगर के बनाकर इसारल के देवता की महिमा माना का विषद्ध उठा थीर उस में श्रात्यन्त वडी इलचल मची जाने बह श्रपना हाथ तुम पर से श्रीर तुम्हारे देवताओं थीर उस ने कोटे से बड़े तक उस नगर के सब थार देश पर से उठा ले। ई। तुम अपने मन क्यों सारों की मारा कि उन के शिलटियां निकलने रेसे घठीले करीशे जैसे मिसियों कीर फिरीन में ग्रपने स्त्री॥ १०। से। उन्दें ने परमेश्वर का संदूक स्क्रीन् मन ऋठीसे कर दिये थे सब उस ने उन के बीच न को भेजा थीर उधेंही परमेश्कर का सदूक एकोन् आपनी इच्छा पूरी किई तब क्या उन्हों ने उन की में पहुंचा त्योंही एकोनी यह कहकर चिल्लाने लगे साने न दिया थीर क्या वे चले न गये॥ ७। से अब कि इसारल् के देवता का सदूक घुमाकर हमारे तुम एक नई गाडी खीर ऐसी दो दुधार गार्थ लो पास इस लिये पहुचाया गया है कि इस खीर इसारे हो जूर तले न छाई हा खीर एन गायों की स्थ लोगों की मार डाले ॥ ११ । से। उन्हों ने पलिश्तियों गाडी में जीतकर उन के बच्चों की उन के पास को सब सरदारी की एकट्टा किया और उन से कदा से लेकर घर की लीटा दे। ॥ द । तब यदीवा का इसारल् के देवता के संदूक की निकाल दे। कि संदूक लेकर गाड़ी पर धर दे। खीर साने की की वस्तु गं वह अपने स्थान पर लाट बार थार न इस की तुम इस की द्वान भरने के लिये दे। प्रवित्त की रीति से न इसारे लेगों। की मार डाले। उस सारे नगर मे होंगे उन्दे दूसरे संदूक में धरके उस के पास में रख दे। सो मृत्यु के मय की इलचल मच रही थी थीर परमे- फिर उसे क्वांडकर चली जाने दे। ॥ ९। तब देखते शबर का दाध वर्दा वहुत भारी पडा था॥ १२। थीर रहे। श्रीर यदि वह सपने देश के मार्ग से दीकार को मनुष्य न मरे वे भी गिलिटिया को मारे पहे रहे छेत्शेमेश को चले ते। नागे कि हमारी यह खडी सा नगर की चिल्लास्ट आकाश सां पहुची॥

जाखोगों ग्रीर यह प्रगट देशा कि उस का दाय तुम वेत्श्रेमेश् के सिवाने ली गये। १३। श्रीर वेत्श्रेमेश् पर से क्यों नहीं उठाया गया॥ १। उन्हों ने पूछा है। वे वे।ले पलिश्ती सरदारी की जिनती के अनुसार सेाने की पांच शिलंटियां थै।र सेाने के पांच चूदे, क्योंकि तुम सब श्रीर तुम्हारे सरदारीं पर एक दी विषित्त हुई ॥ ५ । सा तुमः व्यपनी गिलटियां छै।र

पहुचा दिया ॥ १। जब वे उस की घुमाकर वहा । अपने देश के मात्र करनेहारे चूहें की भी सूरतें द्यान उसी की थ्रोर से हुई थ्रीर नहीं तो इस की निश्चय द्यागा कि यह मार हम पर उस की छोर देश में सात महीने लें रहा॥ वैसा ही किया स्राम्यत देश देश के कार्य से स्वार गार्थ लेकर सम २। तब प्रतिश्तियों ने याजकों श्रीर भावी कदने- गाडी में जातीं श्रीर उन के बच्चों की घर में बन्द द्यारी की युलाकर पूछा कि महीवा के सद्क से कर दिया, १९। खीर महीवा का सदूक सीर दूसरा इस वया करे दमें वताच्या कि वया प्रायश्चित देकर सहक छीर सेने के चूढीं खीर अपनी शिलिटियों की इम उसे उस को स्थान पर भेजें॥ ३। वे बोले मूरतें को गाड़ो पर रख दिया॥ १२। तब गायें यदि तुम इताएल के देवता का चंदूक वहां भेजा ने वेत्श्रेमेश् का चीधा मार्ग लिया वे सहक ही सहक तो उसे वैसे ही न भेजना उस की हानि भरने के वस्वाती हुई चली गई खीर न दक्षिने मुझी न बार्य चिये श्रवश्य ही दापर्वाल देना तब तुम चर्ग है। श्रीर प्रतिश्तिया के सरदार उन के पीके पीके के लाग तराई में गेहू काट रहे थे थीर बब उन्हों इम उस की द्वानि मरने के लिये कीन सा दीपबलि | ने आंखें उठाकर सदूक की देखा तब उस के देखने से खानन्दित द्वर॥ 98। स्रीर ग्राही यहें जू नाम एक चेत्ज्रेमेज्ञी के खेत में जाकर वहां ठदर गई ज्ञां एक बढ़ा पत्थर घातव उन्हों ने गारी की लकडी की चीर गाया की दीमवाल करके यहावा के लिये चढ़ाया ॥ १५ । श्रीर लेब्बीयों ने यहावा का

<sup>(</sup>१) मूल में छन ।

की वस्तुरं घोँ सतारके उस वहे पत्थर पर धर दिया श्रीर छेत्श्रेमेश् के लेगों ने उसी दिन यदीखा के लिये हामबाल थार मेलबलि घकाये॥ १६। यद देखकर प्रतिश्तियों के पांची सरदार इसी दिन रकोन् की लीट गये।

१०। जो सोने की गिलंडियां पलिश्तियों ने यद्दीधा की द्वानि भरने के लिये दे। प्रविश्व करके दे दिई उन में से एक तो प्रश्रदोद् की खोर से एक प्रका एक प्रक्रांत् रक ग्रत् थीर एक एकोन् की खोर से दिई गई॥ १८। स्त्रीर सेाने के चूहे क्या शहरपनाहवाले नगर क्या विना शहरपनाह की गांव वरन जिस वहे यत्थर पर यहे।वा का संदूक धरा गया पलिश्तियों के पांचीं सरदारीं के वहां तक के भी प्रधिकार की सब व्यस्तियों की ग्रानती के खनुसार दिये गये। वह पत्यर ता याच लीं वेत्श्रेमेशी यद्दाशू के खेत में दे। १९। फिर इस कारण से कि वेत्योमेण के लोगों ने यद्दोवा को संदूक्त को भीतर देखा उस ने उन में से सत्तर मनुष्य श्रीर फिर पचास छनार मनुष्य सारे चेा लेगों ने इस लिये विलाप किया कि यदीवा ने लोगों का बढा ही संहार किया था॥ २०। से वेत्थेमेश् को लाग कदने लगे इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के साम्हने कीन खडा रह सकता है ग्रीर वह इमारे पास से किस के पास चला जार॥ २१। तख वन्द्रों ने किर्यत्यारीम् के निवासिया से पास यों कहने की दूत भेजे कि पलिश्तियों ने पहीवा का सदूक लाटा दिया है सा तुम आक्षर उसे श्रापने 9. याम से नाम्रा॥१। सा किर्यत्यारीस के लोगी ने जाकर यद्योवा के सदूक की चठाया थ्रीर प्राचीनादाव् के घर में चे। टीसे पर बना था रक्खा बीर यहायां के संदूक की रक्षा करने के लिये श्रवी-नादाव् की पुत्र रलाजार् की पवित्र किया।

(शनूएल् नवी चीर न्यायी के कार्य)

२। किर्यत्यारीम् में रहते रहते संदूक को बहुत दिन हुए खर्थात् बीस खरस बीत गये थार इसारल् का सारा घराना विलाप करता हुआ यहीवा के पीके चलने लगा ॥ ३ । तब श्रमुरल् ने इसारल् के

चंदूक उस चंदूक समेत की साथ था किस में सीने । सारे धराने से कहा यदि तुम अपने सारे मन से यहोवा की खार फिरे हा ता विराने देवताखी बार श्रश्नतारेत देखियां का श्रपने बीच से दूर करे। श्रीर यहोवा की ग्रार ग्रपना मन लगाकर केवल उसी की उपायना करे। तब वह तुम्हे पलिश्रतियों के ष्टाण से छुड़ाग्या। १ ४ सा इसारतियों में वास् श्वताखी थ्रीर अन्तारेत् हे वियो का दूर किया थ्रीर केवल यदावा की उपासना केर्ने लगे ॥

ध । फिर यमूरल् ने कहा सबे इसारितयों की मिरपा में एकट्टे करें। खीर में सुम्दारे जिये यदीवा से प्रार्थना कर्षेगा ॥ ६। से। ये मिस्पा में एकट्टे हुए थीर जल भरके यदाया के साम्दने उंडेल दिया थार उस दिन उपवास करके वहां कहा कि इम ने यदीवा के विषद्व पाप किया है। बीर श्रम्भेष् ने मिस्या में इसाएलियों का न्याय किया ॥ 🗟 । 🚾 पलिश्तियों ने सुना कि इसाग्ली मिस्पा में ग्रेक्ट्रे हुए हैं तब उन के सरदारों ने इसामलियों पर चक्री किई यह सुनकर इसार्यालया ने पालिश्तियों से भये खाया ॥ मं। कीर इसारलियों ने अमूरेल् से कहा इमारे लिये इमारे परमेश्वर यहावा की दोहाई देना न हो। डिक घट इम की पोलिंग्तियों के साथ से वचार ॥ ९। से। श्रमूरल् ने रक दूर्धापेउदा मेम्रा ले सर्वांग दोमवलि करके यदीवा की चढाया ग्रीर गमुरल् ने इषारलियों के लिये यदावा की दोहाई दिई खीर यदावा ने उस की सुन लिई॥ १०। श्रमूरल् द्वामवाले की चढ़ा रहा शा कि पालिश्ती इतारिलयों के संग लड़ने की निकट था गये तथ उसी दिन यद्यावा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल की बड़े जार से गरजाकर उन्हें घवरा दिया सा वे इसारतियों से द्वार गये॥ ११। तब इसारती पुरुषों ने निस्पा से निकलकर प्रतिश्रातियों की खदेडा स्रीर उन्दे वेत्कर् के नीचे लीं मारते चले गये॥ १२। तब श्रमूएल् ने एक पत्थर लेकर मिस्पा स्रीर शेन् के बीच में खड़ा किया थीर यह कहकर उस का नाम एवेने जेर् रक्खा कि यद्यं लें तो यद्यां ने हमारी सहायता किई है॥ १३। सा पाल्यूती दय

<sup>(</sup>१) भ्राचीत् सहायता का पत्यर।

गये श्रीर इसार लिये के देश में फिर न खाये श्रीर श्रम्पल् के के यन भर परिष्या का राय पित् श्रीतयों के विस्तृ बना रहा ॥ १४ । खीर एकोन् छीर गत् ली जितने नगर पित श्रीतयों ने इसार लिये के हाथ से छीन लिये थे वे फिर इसार लिये। के वर्ण में खाये थीर उन का देश भी इसार लिये। के वर्ण में खाये थीर उन का देश भी इसार लिये। ने पित श्रीर एमारिये। के बीच भी सिंग्ध एं। गई ॥ १५ । खीर श्रम्पल् बीवन भर इसार लिये। का न्याय करता रहा ॥ १६ । बह बरस वस्त वेतेल् खीर गित्राल् खीर मिर्या में छूम छूम कर उन सारे स्थानों में इसार लिये। का न्याय करता यह ॥ १० । तब बह रामा में जहां उम का घर धा लीट खाता खीर बहा उस ने बहोवा के लिये एक बेटी धनाई॥

(गाळम् को राजपद मिलमा)

दि जिल्ला ग्रमण्ल यूड़ा हुआ तय उस ने अपने पुत्री की इसाणितेया पर न्यायो ठएराया ॥ २ । उस के जेठे पुत्र का नाम योग्ल खार दूसरे का नाम खाँचप्पाए था ये वेगेंद्रा में न्याय करते थे ॥ इ । पर उस के पुत्र उस की सी चाल न चले अर्थात् लालच में खाकर घूस लेते बीर न्याय विसाहते थे ॥

8। सा मय इराएली पुरिनये एक है हो कर रामा
में समूरल् के पास जाकर, १। उस से कहने लगे
सुन तृ ती यूठा हुआ कीर तेरे पुत्र तेरी सी धाल
नहीं चलते अय हम पर न्याय करने के लिये स्य
जातिया की रीति के अनुसार हमारे जपर राजा
ठहरा दें । ६। जा यात उन्हों ने कही कि एम पर
न्याय करने के लिये हमारे जपर राजा ठहरा यह
यात समूरल् का युरी लगी सा समूरल् ने यहाया
से प्रार्थना किई ॥ १। यहाया ने समूरल् से कहा
वे लोग जो कुछ तुम से कई उसे सुन ले यहाया
वे लोग जो कुछ तुम से कई उसे सुन ले यहाया
से तम पर राज्य न कर ॥ ६। जीसे लेसे काम ये सस

याज के दिन लें। करते श्राये हैं कि मुक्त की त्याग-कर पराये देवतायों की उपायना करते हैं वैसे ही वे तुक्त से भी करते हैं॥ १। से। श्रव उन की वात मान पर उन्हें हुठ्ता से चिताकर उस राजा की चाल वतला दें जो उन पर राज्य करेगा॥

५०। से श्रमूरस् ने उन लोगी की की उस से राजा चादते ये यदाया की सारी बात कर सुनाई ॥ ११। थ्रीर उस ने कहा जी राजा तुम पर राज्य करेगा उस की यह चाल द्वागी श्रधात वह तुम्हारे पुत्री की लेकर अपने रधी थीर घीड़ी के काम पर उद्धराएगा थीर वे उस की रघों के खागे खागे दीड़ा करोो ॥ १२ । फिर यह एजार एजार ग्रीर प्रचास पचास की प्रधान कर लेगा थै।र कितने से बद अपने **इस ज़ुतवारमा थीर प्रपने खेत कटवारमा थ्रीर** यापने युद्ध सीर रथों के द्यायार वनवारमा ॥ १३। फिर यह तुम्हारी बेटियों की लेकर उन से सुगन्धद्रव्य क्षार रसाई थार राटियां वनवाण्या ॥ १४। फिर वर तुम्हारे खेता थार दाख थार सलवाई की धारियों में से जो प्रच्छी से प्रच्छी हो उन्दे से लेकर ष्रपने कर्म्मचारियों की देशा ॥ १५। फिर बह सुम्हारे यील श्रीर दाख की वारियों का दसवां श्रंश ले लेकर खपने छाकिमों खीर कर्माचारिया की देशा। १६। फिर वह तुम्दारे दास दासियों की श्रीर तुम्हारे श्राव्के से श्राव्के क्षयानी की श्रीर तुम्दारे गददी की भी लेकर श्रपने काम में लगाएगा ॥ १०। वह तुम्हारी भेड चर्कारयां का भी दसवां ष्रण लेगा निदान तुम लांग उस के दास वन जायोगे॥ १८। यौर उस ममय तुम थापने उस चुने पूर राजा के कारण द्याय द्वाय करेगो पर यद्देग्या उस समय तुम्हारी न सुनेगा ॥ १९ । तै।मी उन सोगों ने प्रमूष्ट् की वात मानने से नाद करके कहा नहीं दम निष्चय अपने जपर राजा ठएरवाएंगे, २०। इस लिये कि इम भी थीर सब जातियों के समान है। चारं श्रीर हमारा राजा इमारा न्याय करे छीर इमारे खारी खारी चलकर एमारी खोर से लक्षाई किया करे॥ २९। लोशों की ये सारी वार्त सुनकर यमूरल् ने यदीवा के कान में कष्ठ सुनाई ॥ २२ । यद्योद्या ने श्रमूरुल्

<sup>(</sup>१) नूस में लासच के पीसे गुड़के।

से कहा उन की वात मानकर उन के लिये राजा | ठहरा दे। सा श्रमूण्ल् ने इसाएली मनुष्यों से कहा तुम श्रपने श्रपने नगर की चले जायो॥

र जिन्यामीन के नेत्र का कीश नाम एक पुरुष था के प्रपीष्ट्

को पुत्र वक्रीरत् का परपाता सरीर् का पाता श्रीर श्रवीरल् का पुत्र था। वह रक विन्यामीनी पुरुष का पुत्र थीर बहा धनी पुरुष था॥ २। उस के याजल् नाम एक बवान पुत्र या जा सुन्दर या थ्रीर इसा-रिलिया में कोई उस से वक्कर सुन्दर न था वह दतना लम्बा घा कि दूसरे लोगं उस के काधे घी लों द्वाते थे॥ ३। जब णाकल्को पिता की श्की गदाहियां खे। गर्द तब कीश ने श्रपने पुत्र शाकल् से कहा एक धेवक की अपने साथ ले जाकर गदहिया को ठूढ़ ला॥ ४। से वह रप्रैस् के पहाडी देश श्रीर प्रलीशा देश होते हुए गया पर उन्हें न पाया तब वे शालीम् नाम देश भी हाकार गये कीर वहां भी न पाया फिर विन्यामीन के देश मे गये पर गदहिया न मिली ॥ ध । जल वे सूप् नाम देश मे श्राये तब शाकल् ने श्रपने साथ के सेवक से कहा स्रा इस लाट चले न हो कि मेरा पिता गदहिया की चिन्सा क्रोडकर इमारी चिन्सा करने लगे॥ ६। चस ने चस से कहा सुन उस नगर में परमेश्वर का रक जन है जिस का बहा ग्रादरमान हाता है ग्रीर जे। कुछ वह कहता वह हुए बिना नही रहता श्रव ष्टम उधर चर्ले क्या जाने वह इस की इसारा मार्ग बतार कि किधर जारं॥ छ। शाकल् ने श्रपने सेवक से कहा सुन यदि इम उस पुरुष के पास चले ते। उस के लिये क्या ले चर्ले देख इमारी धैलियों में की राटी चुक गई श्रीर भेट के येग्य कोई वस्तुनही जी इस परमेख्य को उस जन की दे **इसारे** पास क्या है॥ ८। सेवक ने फिर शासल् से कहा कि मेरे पास ते। एक श्रेक्षेल् चान्दी की चै। याई है बदी मै परमेश्वर के जन को दूगा कि वह इस की बताए कि किधर जार ॥ ९। यगले समय मे तो इसा-रल् में जब कोई परमेश्वर से प्रधन करने जाता,

तब रेगा कहता था कि चला दम दर्शी के पास चर्ले क्योंक जी श्राजकल नधी कहलाता है यह श्राले समय दर्शी कहलाता था॥ १०। से भाजल ने श्रपने सेवक से कहा तूने भला कहा है हम चर्ने से। व उस नगर के। चसे जहा परमेश्वर का अन या॥ १९। उस नगर की चळाई पर चढते समय उन्दे कई एक लहाँकया मिली जी पानी भरने की निकली थी से। उन्हा ने उन से पुरू दया दर्शी यहा है॥ १२। उन्हों ने उत्तर टिया कि है देखे। वद तुम्हारे श्राग्रो है श्रव फुर्ती करी स्त्राज कवे स्थान पर लोगो। का यन्न है इस लिये वह स्थान नगर में खाया है ॥ १३ । ज्योहीं तुम नगर में पहुंची त्यों घी वह तुम की अचे स्थान पर खाने की जाने में परिसे मिलेगा क्योंकि जब सा बर न परुचे तब ले। लोग भोजन न करेगे इस लिये कि यज्ञ के विषय वही धन्यबाद करता उस के पीके ही ग्यात-इरी भोजन करते हैं से तुम स्रभी चठ जाया इसी घेला घर तुम्हे मिलेगा ॥ १४ । 'से। वे नगर मे चढ गये थ्रीर ज्योदी नगर के भीतर पहुच गये त्योद्धी शमूरल् कचे स्थान पर चढ़ने की मनसा से उन के साम्दने स्नारदा था॥

१५। शाकल्के खाने से एक दिन पहिले ,यहीया
ने शमूरल् की यह चिता रक्या था कि, १६।
कल इसो समय में तेरे पास किन्यामीन् के देश से
एक पुरुप की मेज़ुगा उसी की तू मेरी इसारली
प्रजा के जपर प्रधान होने की ख्रिमेपेक करना
खीर यह मेरी प्रजा की पालिश्तियों के हाथ से
छुडारगा क्योंकि में ने ख्रपनी प्रजा पर कृपाहृष्टि
किई है इस लिये कि उस की चिल्लाहर मेरे पास
पहुची है ॥ १९। फिर जब शाकल् शमूरल् को देख
पड़ा तब यहीखा ने उस से कहा जिस पुरुप की
चर्चा में ने तुम से किई थी बह यही है मेरी प्रजा
पर यही खांधकार जमारगा ॥ १८। तब शाकल्
फाटक में श्रमूरल् को निकट जाकर कहने लगा
मुमें बता कि दशी का घर कहां है ॥ १९। उस ने
कहा दशी तो में हू मेरे खागे खागे कचे स्थान पर

<sup>(</sup>१) मूल में. यमूरलू का काम स्रोता।

विदान की जी कुछ तेरे मन में दे। उसे मैं तुभी यताकर विदा कम्मा ॥ २० । ग्रीर तेरी गर्दाहयां को तीन दिन दुए यो गई थी टन की कुछ चिन्ता न कर क्योंकि व मिल गई थीर इसारल में जा क्छ मनभात है यह किस का है क्या यह तेरा श्रीर तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है ॥ २१ । गांतल ने उत्तर देकर कहा वया में विन्यामीनी अर्थात सव इसायली गाया में से होटे गाय का नहीं हू थीर क्या मेरा कुल विन्यामीन् के ग्रोत्र के चारे कुली में से होटा नहीं दें से। गूनुक्त से गंसी घात की कदता दे॥ २३। तय श्रमुण्ल् ने शांडल् स्नार उस के सेवक की से कीठरी में पहुचाकर गातहरी की कार्य तीम बन घे उन की पाति के विरे पर बैठा दिया॥ २३। फिर श्रमूण्ल्ने रसे। इये से कटा जे। टुकड़ा में ने तुर्के देकर प्रपन पाम रात्र क्रोडने की कटा घा उमें ले था।। २४। में। रसे। इये ने जांघ की माम समेत चठाकर शाजल के शारी धर दिया तय गर्ण्य ने फएा जा रक्या गया या उसे देख भीर अपने सान्धने धरके या क्योंकि यह तरे लिये इसी नियत समय ला जिस की चर्चा करके में ने नीशी की न्याता दिया रक्त्रा पुत्रा है। सा शाहन् न उस दिन श्रमुरल् के माथ भोजन किया ॥ २५। तय वे कवे स्थान से उत्तरकर नगर मे प्याये प्रीर उस ने घर की इत पर शासल् से घात किई॥ भ्दं। विदान की वे तस्के उठे थीर पद फटते फटते श्रमुरुल् ने शाकल् की कत पर युलाकर कदा उठ में तुभ की विदा करना से शाजल् उठा खीर यह खीर शृमुग्ल् दोनी यादर निकल गये॥ २०। नगर के मिरे को उतराई पर चलते चलते ममुण्ल ने माजल से कहा अपने सेवक की एम से खारी यहने की खाजा दे (सा यद वढ गया) पर तू श्रभी ठद्दरा रह मे तुक्ते परमेश्वर का घचन १० सुनाक गा॥ १। तयं श्रमूण्ल्ने ग्या सुप्पी तेल लेकर उस के सिर पर उन्हेला थ्रीर उसे चूमकर कर्रा क्या इस का कारण यह नदी कि यहाया ने प्रपत्ने निज भारा के जपर प्रधान देनि

चऊ़ जा खाज मेरे साथ तुम्हारा भे।जन द्वागा स्रोर | की तेरा व्यक्षियेक किया दै॥ २। खाज जब तू मेरे पास से चला जाएगा तब राप्टेल् की कबर के पास को विन्यामीन के देश को सिवाने पर सेल् सद में है दो जन तुभो मिलेगे थै।र किंगो कि जिन गदहियों की तूढ़ठने गया था वे मिली है और सुन तेरा पिता गर्दाष्ट्रया की चिन्ता क्रीडकर तुम्हारे कारख फुडता रुखा कहता है कि मे ख्रपने पुत्र के लिये व्याक्षर ॥ ३ । फिर बदा से क्यारी बरुकार जब तु ताचार् के वांबयृच के पार पहुचेगा तव वहां तीन जन परमेश्टर के पास बेतेल् की जाते हुए तुकी मिलीगे जिन में से एक ती वकरी के तीन वज्जे श्रीर दूसरा तीन राटी थ्रीर तीसरा एक कुष्पा दाखमध् ालये हुए होगा॥ ४ । श्रीर वे तेरा कुणल पूछेगे थार तुमें दे। रोठी देंगे थीर तू उन्हें उन के द्वाध से से सेना ॥ ५। इस के पीड़े तू गिवा में पहुचेगा जी परमेश्वर का कहावता है जहां प्रतिक्रितयों की चै।की है श्रीर जब तू यहा नगर में प्रवेश करे तब श्रपने श्रागे श्रागे सितार डफ बांमुली श्रीर बीगा यक्षवाते थीर नव्ययत करते दुए नवियो का एक दल कंचे स्थान से उतरता हुया तुमे मिलेगा ॥ ६ । तब यहाया का बात्मा तुभ पर वल से उत्तरेगा क्रीर तृ उन के साथ होकर नव्रवत करने लगेगा थै।र यदसकर फ्रीर घी मनुष्य है। जाएगा॥ ७। ख्रीर जय ये चिन्द्र तुभी देख पड़ींगे तब की काम करने का श्रवसर तुर्क मिले उस में लग जाना क्यों कि परमेश्चर तेरे स्मा रक्ष्मा॥ = । प्रीर हू मुक्त से पहिले गिल्गाल् का जाना श्रीर मे देवमंत्रील श्रीर मेलयलि चढाने के लिये तेरे पास खाडागा तू सात दिन लों मेरी घाट जोइसे रहना तब मै सर्रे पास पहुंचकर सुभे वताजगा कि सुभ की बनाका करना र्ध॥ ९। ज्योर्धी उस ने श्रमूण्ल्की पास से जाने का पोठ फेरी त्योदी परमेश्वर ने उस का मन बदल दिया फ्रीर ये स्य चिन्द उसी दिन हुए ॥

९०। जय ये शिखा में पहुंच राये तब निवया का एक दल उस की मिला श्रीर परमेश्वर का

<sup>(</sup>१) या तू परमेखर की पहाडी की परुचेगा।

<sup>(</sup>२) या पहाड़ी।

नव्रयत करने स्त्रा॥ १९। स्रय उन सभी ने जी चसे पहिले से जानते थे यह देखा कि यह निवयों के बीच नव्रवत कर रहा है तव खापस में कहने लगे कि कांग् के पुत्र की यर वया दुया वया शासल् भी नवियों में का है।। पर। बद्दां के एक मनुष्य ने उत्तर दिया भला उन का बाप कीन है इस पर यह कहावत चलने लगी कि क्या गांकल भी नांवया में का है।। १३। जब यह नय्रयत कर चुका तय कचे स्थान पर गया ॥

98। तव शासल्की चचा ने उस से थीर उस के सेवक से पूका कि तुम कदा गये थे उस ने कदा इम सा गदाधिया का ठूठने गये घे छीर जय एम ने देखा कि वे कही नहीं मिलती तव शमूरल् के पास गये॥ १५। शाकल् के चचा ने कहा मुक्ते वतला दे कि श्रमूरल् ने तुम से वया कहा ॥ १६ । शांकल् ने अपने चर्चा से कहा कि उस ने इसे निश्चय करके वतलाया कि गदिएयां मिल गई पर जी वात शमूरल् ने राज्य को विषय कही थी से उस ने उस की न बताई॥

१९। तव श्रमूरुल् ने प्रकाको लोगो की सिन्धा मे यहीवा के पास घुलवाया॥ १८। तव उस ने इखारांलियां से कहा इसाएल् का परमेश्वर यद्दीवा थों जहता है कि मै तो इसाएल् का मिस देश से निकाल लाया थै।र सुम की मिसियों के द्वाध से श्रीर उन सब राज्यों की दाध से जी तुम पर श्रधेर करते घे छुडाया है॥ १९। पर तुम ने श्राज क्षपने परमेश्वर को जी सारी विपत्तियाँ श्रीर कट्टी ये तुम्दारा कुडानेग्रारा है तुच्छ जाना ख्रीर उस से कहा है कि इम पर राजा ठद्दरा दे। से ग्रव तुम गोत्र गोत्र ग्रीर इतार इतार करके यहाया के साम्दन खडे ही जास्री॥ २०। तव ग्रमूरल् सारे इसारली गोत्त्रियों की समीप लाया और चिट्ठी खिन्यामीन् को नाम पर निकली ॥ २१। तब वह विन्यामीन् को ग्रीम्त्र की स्नुल स्नुल करको समीप लाया श्रीर

प्रात्मा उस पर बल से उतरा श्रीर बह उन के बीच ∤चिट्ठी मत्री के कुल के नाम पर निकली फिर चिट्टी की श्रु के पुत्र शासल् के नाम पर निकली थीर जब बह खोजा गया तब न मिला। २२। से उन्दें। ने फिर यदीया से पूका यया यदां को ई और प्रामेटारा है यद्दावा ने कहा हा सुना वह सामान के बीच किपा दुबा है ॥ २३। तब वे दे। इकर उसे वदां से लापे थार वद लोगी के घीच खडा हुआ थीर वह कांधे सं सिर तक सव साग्रा से संवा<sup>8</sup> था॥ २४। अमूण्ल् ने सव लेगों से कहा क्या तुम ने यद्दीवा के चुने दूर की देखा है कि सारे लोगों मे कोई उसके वरावर नहीं तव सब से वा सलकारके याल चडे राजा जीता रहे ॥

> २५। तय यमुण्ल् ने लोगो से राजनीति का वर्णन किया थीर उसे पुस्तक में लिखकर यद्दीवा के स्राप्ते रस्त्र दिया। स्रीर स्मूरल् ने सब लोगी की प्रपने श्रपने घर जाने की विदा किया। २६। थीर शासल् गिया की श्रपने घर चला गया श्रीर उस के साथ एक दल भी गया जिन को मन की परमेश्वर ने उसारा था ॥ २० । पर कई श्रीके लोगी ने ऋष्टा यष्ट जन समारा यया चढ्ढार करेगा ग्रीर उन्दें। ने उस की सुच्छ जाना ग्रीर उस के पास भेंट न लाये तीभी बह सुनी श्रन हुनी करके चुप रहा ॥

> > (पार्नानियों पर याकल्की जय)

११. तब अम्मोनी नाष्टाश् ने चढ़ाई यारके गिलाद् के याधेश् के विकट्ठ क्वावनी डाली सा यावेश् के सब पुरुपी ने नाहाशू से कहा हम से बाचा बांध खाँर हम तेरी श्रधीनता मान लेगे॥ २। श्रम्मोनी नाद्याश्र ने उन से कहा में तुम से याचा इस ग्रात पर वान्ध्रंगा कि मे तुम सभा की दाँदनी श्रांखें फोड़कर इसे सारे द्रसारल्को नामधराईका कारण कर दू॥ ३। याद्येण् की पुरनियों ने उस से कहा दर्म सात दिन का अयकाश दे तय ली इस इसारल् के सारे देश

<sup>(</sup>१) मूल में विस्थामीन का गान सिया गया।

<sup>(</sup>१) मूल में मत्रीका कुल लिया गया। (२) मूल में की गृका पुत्र याकल् लिया गया। (३) जुल के फपर। (क) मूल में सब लेगा उस के काधे ला थे। नें वह वहिरासा हा गया।

में दूस भेजेंगे थार यदि इस की कीई बचानेहारा न मिले तो इस तेरे पास निकल आएंग्रे॥ ॥ । दुती ने घाडलवाले गिवा में बाकर लेगों का यह संदेश युमाया श्रीर सब लोग चिल्ला चिल्लाकर रोने लगे ॥ सब शाकल ठीर के पीके पीके मैदान के चला काया चार बाकल् ने पूछा लागी की क्या हुआ कि वे राते हैं सा यावेश के लागों का संदेश उसे सुनाया गया, ६। यह संदेश सुनते दी शासल पर परमेश्वर का श्वात्मा वल से उतरा श्वीर उस का कीप बहुत भरक उठा ॥ ७। से उस ने रक सोही र्येल लेकर टुकड़े टुकड़े काटे थे।र यद कदकर दूतीं के धाय से दबारल की सारे देश में भेज दिये कि ला कोर्ड याकर शाकल् यौर श्रमुरल् को पीहेन दे। ले उस के वैलों से यों ही किया जाएगा तब यहावा का भय लोगों में ऐसा समाया कि वे एक मन दे। कर निकले ॥ ८। तब उस ने उन्दें घेजेका में गिन लिया थार इसारलियां के तीन लाख थीर यिट्टियों के तीस एकार ठहरे॥ ९। थ्रीर उन्हों ने उन दूतों से ले। प्राये घे कहा तुम ग़िलाद में के याध्येश के लोगों से यो कहा कि कल जिस समय घाम कड़ा होगा तब कुटकारा 'पान्नोगे से दूती ने जाकर यायेश के लेागी की संदेश दिया थीर व षानन्दित हुए ॥ १० । से। यायेश के लोगों ने करा कल इम तुम्हारे पास निकल चारंगे थीर जा जुड त्म की श्रच्छा लगे घड़ी इम से करना ॥ ११ । दूसरे दिन शासल् ने लोगों के तीन टल किये थीर उन्हों ने रात के पिकले पटर में कावनी के वीच में खाकर थामोनियों की मारा थै।र घाम के कहे होने के समय लीं ऐसे मारते रहे कि जो घच निकले वे यहां लें। सितर वितर दुए कि दो जन एक संग्र कही न रदे॥ १२। तव लोग श्रमूरल् मे कदने लगे जिन मनुष्यों ने कहा था कि बचा शासल् इस पर राज्य करे उन की लाखा कि इस उन्हें सार हालें॥ १३। शाकल ने कहा खाल के दिन कोई मार डाला न जारमा क्योंकि स्नाज यहात्रा ने इसारिलयों की कुटकारा दिया है।

(समा ने यमूरल् का सपदेश)

98। तब शमूरल् ने इसार लियों से कहा आसी हम गिल्गाल् की चलें थीर वहां राज्य की नये चिरे से स्थापित करें ॥ १५। से सब लेगा गिल्गाल् की चले थीर वहां उन्हों ने गिल्गाल् में यहीवा की साम्हने शासल् की रासा बनाया थीर वहीं उन्हों ने यहावा की मेलवाल चठाये थीर वहीं शासल् थीर सब इसारली लोगों ने यहयना खानन्द किया॥

१२. तब श्रमुरल् ने सारे इखार्शलयों से जादा सुना जो कुछ सुम ने मुक से कहा था उसे मानकर में ने एक राजा तुम्हारे कपर ठरराया है॥ २। थ्रीर श्रव देखी वह राक्षा तुम्हारे साम्दने काम करता है श्रीर में ब्रुट्टा हूं थीर मेरे द्याल पक राये हैं खीर मेरे पुत्र तुम्हारे पास हैं कीर में लहकपन से लेकर बाज ली तुम्हारे साम्दने काम करता रहा हूं॥ ३। में हाजिर हूं तुम यहावा के साम्हने थीर उस के श्रीभियक्त के साम्हने मुझ पर साबी दे। कि मैं ने किए का बैल ले लिया वा किस का ग्रष्टहा से लिया वा किस पर ग्रंधेर किया वा किस का पीसा वा किस के टाच से अपनी खांखें बन्द करने को लिये घूस लिया बतायो सीर मै बह तुम की फोर दूंगा ॥ है। वे बोले तू ने न तो इस पर अंधेर किया न इमें पीसा ग्रीर न किसी के हाथ से कुछ लिया है।। ५। उस ने उन से कहा ग्राज के दिन यहावा तुम्हारा सान्नी ख्रीर उस का ख्रीभेषिक इस बात का साक्षी है कि मेरे यहां कुछ नहीं निकला वे बाले दां वह साधी है। है। फिर श्रमुरल् लोगों से कहने लगा की मूसा और दाष्त्र की ठद्दराकर सुम्हारे पितरी को मिस देश से निकाल लाया वह यद्दीवा है।। छ। से। श्रव्य तुम खड़े रहा और में यहावा के साम्द्रने उस के सारे धर्मा के कामों के विषय जिन्हें उस ने तुम्हारे साथ श्रीर तुम्हारे पितरों के साथ किया है तुम्हारे साथ विचार कस्मा ॥ ८ । याकृव मिख में गया थीर तुम्हारे चितरी ने यहाचा क

<sup>(</sup>१) मूल में एक पुरुष की समान।

<sup>(</sup>१) मूल में तुम्हारे सास्ट्रमे चल फिर रहा है। (२) मूल में हमारे साम्ह्रमे चलता फिरता।

दो हाई विर्देतक यद्दो हा में मूसा श्रीर दारून की | बुराई किर्द है। १८ । ही श्रमूरल् ने यहे ह्या की भेजा थीर उन्हों ने तुम्हारे पितरों की मिस से निकाला और इस स्थान में बसाया ॥ ९। फिर जब वे ग्रापने परमेश्वर यद्दीवा की भूल गये तब उस ने हासीर् के सेनापति सीसरा धीर पलिश्तियों सीर मोखाव के राजा के अधीन कर दिया श्रीर वे उन से लहे ॥ १०। तब उन्हाने यहावा की दोदाई देकर कहा इस ने यहीवा की त्यागक्तर ग्रीर बाल देवताओं ग्रीर श्रवतारेत देविया की चपासना करके पाप किया ता है पर ग्रब तू हम की हमारे शत्रुत्री के द्वाय से क़ुदा तब इस तेरी स्यासना करेंगे॥ १९। से यक्षेत्रा ने यक्टबाल् बदान् विप्तृह् श्रीर श्रमूरल् को भेजकर तुम की तुम्हारे चारी और के शत्रुओं के द्वाध से कुढाया थीर तुम निडर रहने लगे॥ १२ । पर जब सुम ने देखा कि श्रम्मोनियों का राजा नाहाश हम पर चढाई करता है तव यदापि सुम्हारा परमेश्वर यद्यावा तुम्हारा राजा या तै।भी तुम ने सुभा से कहा नहीं हम पर एक राजा राज्य करेगा॥ १३। ग्रब एस राजा की देखी जिसे तुम ने चुन लिया थीर जिस के लिये तुम ने प्रार्थना किई थी देखे। यहावा ने एक राजा तुम्हारे कपर कर दिया है। **98। यदि तुम यदे। छा का भय मानते उस की उपासना** करते थीर उस की बात सुनते रहा श्रीर यहावा की षाचा टाल उस से बलवा न करे। श्रीर तुम श्रीर यह जो तुम पर राजा हुआ है दोना श्रपने परमेश्वर यदीवा के पीछे पीछे चलनेहारे ही यह ती नला हागा॥ १५। पर यदि सुप्त यहीचा को खात न माना श्रीर यरेावा की थाचा का टालकर उस से बलवा करें। तो यद्याया का द्याय जैसे तुम्दारे पुरावायों के विषद्व हुमा वैवे ही तुम्हारे भो विषद्व होगा॥ 9ई। याव खरे रही थीर एक वहा काम देखी जी यदीया तुम्हारी श्राखों के साम्हने करने पर है। 90। श्रास वर्षा ग्रेटू की कटनी नहीं दे रही मै यद्यावा की पुकायमा श्रीर वह बादल गरनाएमा थै।र मेद वरसाएगा तब तुम जानागे थीर देखागे कि इम ने राजा मांग्रकर यद्दीया के लेखे बहुत

(1) मूल में के हाय येच डाला।

प्रकारा खार यहावा ने उसी दिन वादल शरकाया श्रीर में इ खरशाया श्रीर सब लेगा यहीवा से श्रीर श्रमूरल् से निषट हर गये॥ १९। से सख लोगीं ने श्रम् से कहा अपने दासें के निमित्त अपने परमेश्वर यहावा से प्रार्थना कर कि इस मर न जारं इस ने अपने सारे पायों से बढ़कर यह खुराई कि ई है कि राजा मांगा है ॥ २०। श्रमूयल् ने लोगों से फहा हरे। मत तुम ने ते। यह सारी युराई किई है पर श्रव यहाया के पीछे चलने से फिर मत मुड़े। श्रपने सारे मन से उस की उपा-यनाकरो॥ २९। छीर मत मुडेा नहीं ती रेसी व्यर्थ वस्तुओं के पीहे चलागे जिन से न कुछ लाम न क्रुड डुटकारा दे। सकता दे क्योंकि से व्यर्थ दी दै॥ २२ । यद्दावा ता स्रापने वहे नाम के कारण खपनो प्रजा को न त्यागेगा क्योंकि यद्देा**या ने** सुम्हे श्रपनी ही दळा से स्रपनी प्रजाबनाया है।। २३। फिर यह मुक्त से दूर हा कि मै तुम्दारे लिये प्रार्थना करना है। इकर यदीवा के विषद्ध पापी ठइ दें में ता तुम्बे श्रव्छा श्रीर सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा ॥ २४। इतना हा कि तुम लेगा यहेवा का भय माने। थैं।र सञ्चार्द से अपने सारे मन के साथ उस की चपासना करो छै।र यह सोचेर कि उस ने हमारे सिये कैं हे बहे वहे काम किये है। २५। पर यदि तुम बुराई करते हो रहा ता तुम ग्रीर तुम्हारा राजा देनों के देनों मिट जाग्रीगे ॥

(शाकल् रामा का पहिचा ग्रपराध ग्रीर उस का फ्ल)

ृ**१३. ग्राम्जल्—'** बरव का दोकर राज्य करने लगा ग्रीर वस ने इस्राएलियों पर दोश्वरम लें राज्य किया। २ । श्रीर शासल् ने इस्राएलियों मे से तीन इबार पुरुषे। को चुन लिया थ्रीर उन में से दे। इबार श।कल्को साघ मिक्माश्में ग्रीर वेतेल्को

<sup>(</sup>१) जान पडता है कि यहा कोई सख्या छूट गई है।

<sup>(</sup>२) जाम पडता है कि दा से ग्राधिक कीई सख्या यहा छूट गई है यथा यत्तीस वयासीस इत्यादि ।

पदाह पर रहे थार एक दलार यानातान के साथ विन्यासीन के गिवा में रहे थीर दूसरे सब लेगों को चर ने अपने अपने हरे जाने की विदा किया॥ ३। तय योनातान ने प्रतिशितयों की उस चौकी को जो ग्रेया में घी मार लिया थीर इस का समा-चार पर्लिश्तियों के कान पढ़ा तब शासल ने सारे देश में नरीसमा फुंकवाकर यह कहला भेजा कि दबी लेगा मुने॥ । धीर सब दसारलियों ने यह समाचार सुना कि शाकल ने पलिश्तियों की चौकी का मारा है बीर यह भी कि पत्तिशती इखाग्ल से घिन करने लगे हैं से। साग शासल के पीछे चलकर तिल्गाल् में एकट्टे हे। गये ॥

**५। ग्रीर पालिशती इसारल से लडने की एकट्रे** ही गये व्यर्थात तीस हजार रथ श्रीर छ हजार मवार थीर ममुद्र के तीर की वाल के किनका के समान यहत से लेगा म्क्हे एम धार येतायेन की पुरव खोर जा मिक्साश में कावनी हाली ॥ ६। जव एखाएली पुरुषों ने देखा कि एम सकती में पड़े हैं (यार मचमुच लाग मंकट में पड़े घे) तब वे लाग गुफाओं भाहियों छागों गढ़ियों ख्रीर गहदीं में जा किये ॥ ७ । थीर कितने स्त्री यर्दन पार हाकर गाद थ्रीर गिलाद के देशों में चले गये पर शाकल गिल-गाल ही में रहा थार सब लाग परचरात हुए उस के पीड़े हो लिये॥

८। घर श्रमुण्ल् के ठरराये दूर समय अर्थात् सात दिन सो बाट साप्ता रहा पर श्रमूण्ल् ग्रिल्-गाल् में न ग्रावा श्रीर लेगा उस के पास से इधर उधर दोने लगे॥ १। तय शाक्षल् ने कदा दोमवलि थै।र मेलवाल मेरे पास लाग्री तब उस ने द्वामवलि का चढ़ाया ॥ ९० । ज्योंही यह रामयलि का चढा चुका त्येंघीं श्रमुण्ल् या गया थीर शासल् उस से मिलने श्रीर नमस्कार करने का निकला॥ १९। श्रमुण्ल् ने पृका तूने वया किया शासल् ने कदा जब मैं ने देखा कि लोग मेरे पाम से इधर उधर से किसी के पास न ता तलवार थी न भाला वे चे। चले हैं थीर तू ठहराये हुए दिनों को भीतर नहीं ष्याया श्रीर प्रतिश्ती मिक्माश में एकहे दुर है, रहे॥ ३३। श्रीर प्रतिश्तियों की चौकी के विपाही निकल-पर । तय में ने सोचा कि पत्तिश्राती गिल्गाल् में कर मिक्माश् की घाटी पर उहरे।

मक्त पर अभी आ पहुँगे और में ने यहावा से विनती नहीं किई सी मैं ने प्रापनी इच्छा न रहते भी देशन-वलि चढ़ाया॥ १३। श्रमुरल् ने शाजल् से फहा तु ने मुर्खता का काम किया है तू ने अपने परमेश्वर यहीवा की खाजा की नहीं माना नहीं ती यहावा तेरा राज्य इसार्शलयों के जपर सदा स्थिर रखता। 98। पर श्रय तेरा राज्य घना न रहेगा घडाया ने क्रपने लिये स्क रेसे पुरुप की ठूंठ लिया है सा उस के मन के अनुसार है थै।र यहावा ने उसी की ष्रयनी प्रजा पर प्रधान दोने की ठएराया है क्योंकि त ने यदाया की प्राचा की नहीं माना ॥

१५। तय शमूरल् चल दिया और शिल्शाल् से विन्यामीन के गिवा की गया थै।र शाकल ने ग्रपने साथ के लोगों की गिनकर कीई क सा पाये॥ १६ । थ्रीर शांकल थीर उस का पुत्र योना-तान थीर जा लाग उन के साथ थे वे विन्यामीन के ग्रेवा में रहे थार पलिश्ती मिक्साश में हेरे डाले रहे ॥ १७ । थ्रीर पालिश्तियों की कावनी से नाग करनेहारे तीन गोल वांधकर निकले एक गोल ने ग्रग्नाल नाम देश की खोर फिरके खोप्रा का मार्ग लिया। १८। एक थीर गील ने मुङ्कर विधोरीन् का मार्ग लिया थीर एक थार गाल ने मुहकर इस देश का मार्ग लिया चे। सवीर्दम् नाम तराई की खोर जंगल की तरफ है।

१९। श्रीर इसारल के सारे देश में लोहार कहीं न मिलता था क्योंकि पलिश्तियो ने कहा था कि इद्री तलवार वा भाला बनाने न पारं॥ २०। से सारे इसारली श्रपने श्रपने एल की नसी सार फाल थीर कुल्हाडी थीर इंसुया पैनाकरने के लिये प्रीलिंगितयों के पास जाते थे॥ २१। श्रीर उन की इंसुक्री फाली खेती के त्रिश्रली श्रीर कुरदाड़िया की धार खार पैना की नार्क भीषी रहीं॥ २२। सा युह के दिन शाकल् और योनातान् के साथियों से फोवल शाकल् श्रीर उस के पुत्र यानातान् के पास

(यानातान् की जय खार बाजल का इठ)

१८० स्वा दिन शाकल् की पुत्र योनातान् ने अपने पिता से विना सुक कहे खपने हथियार कीनेदारे जवान से कहा खा हम इधर प्रांतिश्तियों की चौकी के पाय चर्ले॥ न। शाकल् तो गिवा के सिरे पर निग्रीन् में के श्रनार की पेड़ तले टिका हुआ था थीर उस की संग को लोग कोई क सा घे॥ ३। छीर रली की घीला मे यहावा का याजक या उस के पुत्र पीनदास् का पाता थीर ईकाधोद् के माई श्रहीत्र्व का पुत्र खाँहिण्याह भी रपोद् पहिने हुए रूग या। पर उन क्षेत्रीं की मालूम न या कि ये।नातान् चला गया है। । इन घाटियों के बीच जिन से ही कर यानातान् पर्लिश्तियां की चौकी की चाना चाहता था दोनें। अलंगें। पर रक रक नाकीली घटान घी रक चटान का नाम तो बोसेस् श्रीर दूसरी का नाम सेने था॥ ५। एक घटान तो उत्तर की ग्रोर मिक्समाण् के साम्बने थे। र दूसरी दक्षिखन की थीर ग्रेबा के साम्हने खड़ी है। है। से योनातान ने श्रपने इधियार ढोनेहारे जवान से कहा श्रा हम उन खतनार्राहत लेगो। की चौकी के पास जार क्या जाने यहावा हमारी सहायता करे खोंकि यहावा की कुछ रोक नहीं कि चादे बहुत लेगी के द्वारा चाहे थोड़े लोगों के द्वारा हुटकारा दे। छ। उस के इधियार ढोनेहारे ने उस से कहा जो कुछ तेरे अन में हा बही कर रघर चल में तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संगर्ह्मा॥ ८। योनातान् ने कदा सुन हम चन मनुष्या के पास जाकर खपने की चर्ने दिखाएं n ९। यदि वे इस से यों लंहें कि इसारे ग्राने लें उटरे रहे। तब ते। इम उसी स्थान पर खहे रहें खीर उन के पास न चर्डे।। १०। पर यदि वे यह कई कि इमारे पास चढ़ आयो तो इम यह जानकर चर्छे कि यहावा उन्हें इमारे हाथ कर देगा इमारे लिये यही चिन्द हो॥ १९। से। उन दोनों ने अपने की पलिशितयों की चैाकी पर प्रगट किया तब पलिश्रती कदने लगे देखे। इत्री लेगा उन बिलों में से जहां वे किए रहे में निकले स्नाते हैं। १२। फिर चै। की के

लोगों ने योनातान् ग्रीर उस के दिश्यार केनिहारे से पुकारके कहा हमारे पास चढ़ ग्रायो तब हम तुम को कुछ सिखाएंगी से योनातान् ने प्रापने र्होचयार छोनेदारे से कदा मेरे पीछे पीछे चठ सा क्योंकि यद्दीया उन्दे इस्रार्शिस्यों के दाघ में कर देशा ॥ ९५ । स्रो योनातान् ग्रापने द्यार्थां थै।र पाँवां के बल चढ गया थै।र उस का द्याययार केनिदारा भी उस की पीके पीके चक् गया थार पिलग्री यानातान् के साम्टने निरते नये खीर उस का दृष्टियार छोने-द्वारा उस के पोक्टे पोक्टे उन्दें मारता गया॥ पष्ट। यद पहिला संदार जा यानातान् खार उस के द्रीययार क्षेनिहारे से हुखा उस में खाधे वीघे भूमि में वीस रक पुरुष मारे गये॥ १५। थ्रीर क्वायनी में थ्रीर मैदान पर श्रीर उन सारे लोगो में घरघराइट हुद्रे ग्रीर चैकिवाले ग्रीर नाग करनेहारे भी ग्ररगराने लगे ख्रीर भुई होल भी हुखा से खत्यना यही घर-यराष्ट्र हुई॥ १६। ग्रीर विन्यामीन् के गिया मे शासल के पदक्यों ने दृष्टि करके देखा कि यह भीड घटती। जाती है खीर वे लेगा इधर उधर चले जाते हैं।

१०। तब ग्राक्ष ने ग्रापने साथ के लोगों से कहा ग्रापनी गिनती करके देखी कि इमारे पास से कीन ज्ञान ग्राप है उन्हों ने गिनकर देखा कि योनातान थीर उस का हा प्रयार केनेहारा यहां नहीं है। १८। से ग्राक्ष ने ग्राहिय्याद से कहा परमेश्वर का संदूक इधर ला। उस समय ती परमेश्वर का संदूक इसर लियों के साथ था। १९। ग्राक्ष याजक से हाते, कर रहा था कि प्राविधियों की कावनी में का हुल्ल ग्राधक होता ग्राया से ग्राक्ष ने याजक से कहा ग्रापना हाथ खीच॥ २०। तब ग्राक्ष ग्रीर उस के संग के सब लोग एक है होकर चलारे में ग्राये हहां उन्हों ने क्या देखा कि एक एक पुत्रप की तलवार ग्रापने ग्रापने साथों पर चल रही है श्रीर बहुत बहा की लाइल मच रहा है। २९। श्रीर की इस्त्री पहिले की नाई

<sup>(</sup>१) मूल में आपे बीपे की रेघारी । (२) मूल में परनेखर की यरगराहट। (३) मूल में गलती।

प्रतिशृतिया की भार के भे भार उन के साथ चारों | का समाचार शांकल् की मिला कि लाग लाई ह खोर से कावनी में गये घे वे भी शांकल् खीर यानातान् के स्वा के इसारलियों में मिल गये॥ २२। श्रीर जितने इसाएली पुरुष एप्रेस् के पदाडी देश में हिए े गये घे से भी यह सुनकर कि पालिश्ती भागे जाते धैं सदार में या उन का पीछा करने में सरा राये॥ २३। से। यदीया ने उस दिन इसारतियों की हुटकारा दिया भीर लड़नेदारे वेतावेन् की परली खोर हो। चले गये॥ २४। पर इसारली पुरुष उस दिन तग हुर यगोकि णाहल् ने उन लेगों की किरिया धराकर कदा सापित दे। यह जी साभ से पहिले कुछ खार इसी रोति में प्रपने शतुष्रा से पलटा से सर्पूरा। के उन लेगो। में से किसी ने मुद्ध भी जन न किया॥ २५। थार सब लाग किसी वन में पहुचे जहां भूमि पर मधु पढा हुन्ना था॥ ३६। से जब से गा येन में पाये तय यया देखा कि मध्र टपक रहा है तीभी किरिया के डर के मारे कोई जपना दाण जपने मुंद तक न ले गया ॥ २०। पर योनातान् ने प्रपने पिता की लोगों की किरिया धराते न सुना था से। वस ने पापने दाय की इन्हों की नीक घठाकर मधु कं कते मे बारी बार खपना दाच खपने मुद्द तक लगाया तय उच्ची काखी से मूमने लगा। २८। तय लेगो। में से एक मनुष्य ने कदा तेरे पिता ने लेगों। की दृढ़ता से किरिया धराके कहा सापित हो यह जी जाज फुछ खाए जीर सेता पक्षे मान्दे षे ॥ २९ । योनातान् ने कया मेरे पिता ने लोगो को कि विया दे देखी में ने इस मधु की घोड़ा सा चक्या थ्रीर मुक्ते थांस्रों से कीसा मूक्तने सता॥ जिये उन्हें। ने पाया मन माना द्याते तो जितना पाळ्या दोता प्रभी ती यष्ट्रत पालिण्ती मारे नहीं गये ॥ ३१ । उस दिन ये मिक्माण् से लेकर व्ययालान् सा परिवर्णितयों की मारते गये थार साग वहुत हो थक गये। ३२। वे। चे लूट पर टूटे पीर भेड यकरी धीर गाय वैस धीर वक्ट से मूर्ति पर सारक छन का गाउ लीहू समेत खाने लागे ॥ ३३ । जय इस

समेत गार खाकर यहावा के विरुद्ध पाप करते हैं तव उस ने उम से कहा तुम ने तो विश्वासघात किया है स्रभी एक घड़ा पत्यर मेरे पास लुङ्का दो ॥ इष्ठ । फिर शासल् ने कहा लोशों के बीच इधर उधर फिरके उन से किंदा कि प्रापना प्रापना वैल ग्रीर भेड़ शाकल् के पास ले जाथ्रो थीर वहीं बलि करके साम्रो प्रार लाहू समेत खाकर यदावा के विष्टु पाप न करो। से एव लोगी ने उसी रात थ्रपना श्रपना यैल ले जाकर बद्दीं बाल किया ॥ ३५। तव शाकल् ने यरावा की एक वेदी वनवाई यद तो परिली वेदी दै जो इस ने यहावा के लिये चनवाई ॥

३६। फिर शाकल्ने जहा इस इसी रात की पोलोश्तयों का पोक्षा करके उन्दे भार लें ज़टते रदं थीर उन में से एक मनुष्य की भी जीता न ही हैं उन्दे। ने कदा जी कुछ सुमे प्रच्छा लगे घटी कर पर याजक ने कहा हम इधर परमेश्वर के समीप ष्राएं ॥ ३० । से शांकल् ने परमेश्वर से पुक्रवाया कि एवा मे प्रतित्रितयों का पीका कर्ष क्या तू उन्हें इसारल् के दाय में कर देगा पर उसे उस दिन कुछ उत्तर न मिला ॥ ३८। तव शाकल् ने कदा दे प्रजा क मुख्य लेगो। इधर खाकर ब्रुक्ते खीर देखे। कि म्राज पाप किस प्रकार से हुआ है ॥ ३९ । क्यों कि इसारल् को हुडानेहारे यदें व्या को जीवन की सींद यदि घर पाप मेरे पुत्र यानातान् से दुष्रा दी तीभी निश्चय वर मार डाला जाएगा पर सब लेगोां में से किसो ने उसे उत्तर न दिया॥ 80। तय उस इ०। से यदि प्राक्ष से या प्रपने प्रमुखी की लूट से ने सारे इसारसिया से कहा तुम तो रक खार है। क्षीर में क्षीर मेरा पुत्र वानातान् दूसरी क्षीर हूंगा लोगो ने शाकल् से कदा जो कुछ सुसे श्रच्छा लगे वदो कर ॥ 8९ । तव ज्ञाकल् ने यद्दोवा से कचा दे इसारल् के परमेक्तर सत्य बात वता तव चिट्ठी योनातान् ग्रीर शाकल् के नाम पर निकली श्रीर प्रजा वच गर्द ॥ ४२ । फिर शासल् ने कहा मेरे छै।र

<sup>(</sup>१) मूल में सराई दे। (२) मूल में योनाताम् सीर याजलू पफड़े गये।

<sup>(</sup>१) जूल में, सारा देग। (१) जूल में देग की।

मेरे पुत्र यानातान् को नान पर पिट्टी छाला। तव चिट्ठी योनातान् के नाम पर निकली ॥ ४३। तब शाकल् ने यानातान् से कहा मुभे खता कि तू ने क्या किया है योनातान् ने बताया खीर उस से कहा मै ने खपने हाथ की इन्हों की नेाक से थोड़ा सा मध् चख तो लिया है श्रीर देख मुक्ते मरना है। 88। शांकल् ने कटा परमेश्वर रेसा ही करे बरन इस से प्रधिक भी करे है योनातान् तू निश्चय मारा जाएगा ॥ ४५ । पर लोगों ने शांकल् से कहा ध्या यानातान् मारा जाए जिस ने इसारिलया का रेसा बड़ा छुठकारा किया है रेसा न दोगा यदीवा को जीवन को सेव्ह उस के सिर का एक वाल मी भूमि पर गिरने न पारगा क्योंकि श्राज के दिन उस न परमेश्वर के साथ दीकर काम किया है। से प्रजा के लेगों ने यानातान की बचा लिया थीर वह मारा न शया ॥ १६ । चा श्राकल् पलिश्तियो का पीका क्रोइकर लाट गया थीर पालशती भी भपने स्थान को चले गये।

80। जब णाजल् इसार्यालया के राज्य में स्थिर हो गया तब वह मीव्यावी ग्रम्मोनी रदोमी श्रीर पालिश्ती श्रपने चारों ग्रीर के सब प्रमुश्रों से ग्रीर सेवा के राजाग्री से लहा श्रीर जहा जहां वह जाता वहां जय पाता था ॥ 8८। फिर उस ने बीरता करके श्रमालेकियों की जीता ग्रीर इसा-रिलयों की जूटनेहारों के हाथ से छुड़ाया॥

हरं। श्रांजल् के पुत्र योनातान् यिश्वी छै।र मल्कीश्रं थे छै।र उस की दो बेटियो बे। नाम ये धे बड़ी का नाम ते। मेरव् छै।र छे।टी का नाम मीकल् था॥ ५०। छै।र श्रांजल् की स्त्री का नाम अहीनाअम् था जा अहीमास् की बेटी थी छै।र उस के प्रधान सेनापति का नाम अन्नेर् था जी श्रांजल् कि चचा नेर् का पुत्र था॥ ५९। छै।र श्रांजल् का पिता कीश्र था थोर अन्नेर् का पिता नेर् अबीरल् का पुत्र था॥ ध्र । श्रीर शांकल् के जीवन भर पॉलिंग्तियों से भारी लड़ाई होती रही से जब जब शांकल् की कोई बीर वा श्रच्छा योहा देख पढ़ा तब उस ने उसे श्रपने पास रख लिया ॥

(शाकल् का दूसरा ग्रापराध ग्रीर उस का फल)

पर राज्य करने के लिये तरा श्रामियेक करने की मुक्ते भेना था से श्रव यद्दीवा की वाते सुन ले ॥ ३ । सेनाश्रों का यद्दीवा यों कहता है कि मुक्ते चेत श्राता है कि श्रमालेकिया ने इसारिलयों से वया किया कि जब इसारली मिस से श्रा रहे थे तब उन्हों ने मार्ग में उन का साम्द्रना किया ॥ ३ । से श्रव तू जाकर श्रमालेकियों को मार श्रीर की कुछ उन का है उसे विना की मलता किये सत्यानाश्र कर क्या पुरुष क्या स्त्री क्या बच्चा क्या दूधीप्रस्था क्या गाय वैल क्या भेड़ बकरी क्या कट क्या गददा स्व

४। से शासल् ने लोगो की खुलाकर एकट्टा किया थ्रीर उन्दे तलाईस् में शिना थ्रीर वे दो लाख प्यादे हुए थ्रीर दस इजार यहूदी भी थे॥ ५। तव **णाकल् ने अमालेक् नगर के पास जाकर एक नाले** मे घातुओं की विठाया ॥ ६। थीर शाकल् ने क्रोनियों से कदा कि वहां से इटी ग्रमालेकियों के बीच से निकल जायों न ही कि मैं उन के साथ तुम्दारा भी श्रन्त कर डालूं तुम ने ते। सब इसा-रिलया पर उन के मिस से खाते समय प्रीति दिखाई थी। से। कोनी श्रमालेकियों के बीच से इट गये॥ o।,तव शाक्षल् ने इवीला **से लेकर शूर्** ली जी मिस के साम्हने है श्रमालेकियों की मारा, ८। श्रीर वन के राजा प्रमाग् की जीता पक्षडा और उस की सारी प्रसा की तलवार से सत्यानाग्र कर डाला॥ ९। परन्तु क्षाााग् पर थै।र क्षाच्छी से क्षाच्छी मेड् वकरियों गाय वैसीं मोटे पशुक्रों स्नीर मेम्नी सीर की कुछ याच्छा या उस पर शाकल् श्रीर उस की प्रजा ने कामलता किई कीर उन्दे सत्यानाश करना

<sup>(</sup>१) मूल में व्रीनातान् पकड़ा गया। (२) मूल में याकलू में इसाएस पर राज्य से सिया।

न चाष्टा पर जा मुक्त तुच्छ थीर निक्रम्मा था उस , के राजा की ले याया टूं थीर प्रमालेकिया की का उन्धें ने मत्यानाश किया।

पास पहुचा कि, १९। में शाजल की राजा करके होने की उत्तम उत्तम वस्तुकी की जिल्गाल में तेरे पहलाता है क्योंकि उस ने मेरे पीके चलना क्रांड परमेग्बर यहावा के लिये बलि चढ़ाने की ले बाये दिया थार मेरी जानायों की नहीं माना। तय है ॥ २२। श्रमूरल् ने कहा बना यहाँवा दीमवलिया यमूम्न् का क्रोध भडका थीर यर रात भर प्रदेशया थीर मेलयलिया से उतना प्रसन्न दीता दे जितना कि को दोहार्च देता रहा ॥ १२ । विदान की जब शनू-गन् शासल् से भेंट करने के लिये सदिरे उठा तथ मानना ती यक्ति चढ़ाने से धीर कान लगाना मेड़ा की शमृषल् की यह धताया गया कि शाकल् कर्म्नल् की प्राथा था थीर प्रथने लिये गक निजानी राही विष्ठं थीर घ्रमकर गिल्गाल् का चला गया है। ९६ । सब प्रमूण्ल् भाकत् के पाम गवा कीर भाकल् ने उम में कहा तुक्ते बरोधा की खार से बाजीय दस लिये उस ने तुक्ते राजा दीने के लिये तुन्क मिले में ने यदाया की खादा पूरी किई है ॥ १४। शमृरल् ने फरा फिर भेड वर्जोरेयों का यह मिमि-याना धार गाय यैली का यह ययाना जो मुक्ते मुनाई देता है का क्या हा रहा है। १५। जातल् में फटा ये ते। प्रमालेकियों के यदां से प्राये है प्रधात प्रचा के नागा ने घटा से प्रच्छी भेड़ वक्तरियों बीर गाय यैला की तेरे परमेव्दर परीवा के निये वाल करने की होड दिया बीर थीर मध की ष्टम ने मत्यानाश किया है॥ १६। शृमुक्त् ने शांकल् से फटा रए जा हो। बात बहाया ने बाल रात की मुक्त में फर्टी में यह में तुक्त की यताता हू यह घीला कार दें॥ १९। शृमण्युन कदा जब नृ यपने लेखे छीटा था तथ वर्षों तृ इतायली ग्रीत्रिया का प्रधान म हे। यदा थार बचा यहादा ने इसारल पर राज्य करने के। तेरा श्रीभेषेक न किया ॥ १८ । से यहावा मे तुर्भे यात्रा करने की खाचा दिई खीर कटा पाकर उन पापी अमालेकियां की सत्यानाण कर धीर जब से व मिट न चार्ग तथ से उन में सहता रए ॥ १९ । फिर हा ने किस लिये यदाया की यद थात टालकर नूटे पर टूटके यद काम किया की यद्दीया के लेखे युरा है। २०। णाकल् ने यमूगल् प्रयर यद्दीया की व्यव्यत् क्षस् ॥ ६९। सी यमूग्ल् से कक्षा नि:संदेश में यद्दीया की यात मानकर जिधर सिटकर माकल् के पीके गया खेर माकल् ने यद्दीया मदीया ने मुक्ते भेना उधर खला द्यार प्रमानिकियो क्रा दयडयत किई॥

सत्यानाथ किया है ॥ २९ । पर प्रजा के लोग लूट ९०। तय यद्दाया का यद यचन श्रमूरल् के में से भेड़ यक्तरियों खीर गाय वैली अर्थात् सत्यानाश व्यपनी व्यात के माने जाने से प्रवत्न द्वाता है सून घर्वी मे उत्तम है। २३। देख बलवा करना श्रीर भावी करनेदारों से पूछना एक ही समान पाप है और एठ करना सूरता श्रीर गृधदेवताश्री की पूजा के तुत्व है तू ने जा यदावा को वात की तुच्छ जाना ताना है॥ २८। ग्रांजल् ने श्रमूयल् से कहा में ने पाय किया है मैं ने तो अपनी प्रजा के लेखों का भय मानकर धीर उन की घात सुनकर यदावा की याजा थीर तेरी वातों का उल्लंघन किया है॥ ३५। पर अब मेरे पाप की चमा कर और मेरे साथ लैंट ष्या कि मे यदीया की दरस्यत् कर ॥ २६ । श्रमूरल् ने शासल् से कदा में तेरे साथ न सीटूगा क्योंकि तू ने यरोवा की वात की तुच्छ जाना धे और परीया ने तुमें इसायल् के राजा दीने के जिये तुन्छ काना थै॥ ३०। तय श्रमूरुल् चले जाने की घूमा क्षीर पाक्यू ने उस के बागे की कीर की पजड़ा कीर यह फट गया ॥ २८ । सा श्रमूरल् ने उस से कदा खाज यदीवा ने इराएल् के राज्य की फाइ-कर तुक से छीन लिया थीर तेरे एक पड़ीसी की की सुम्म से अच्छा है दे दिया है ॥ २९ । श्रीर जी दराष्ट्र का वलमूल है यह न भूठ वालने न पढ़ताने का क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पढ़तार ॥ ३०। उस ने करा में ने पाप ता किया दे तीभी मेरी प्रवा के पूर्वनियों थीर इसारल् के साम्टने मेरा श्रादर कर श्रीर मेरे साथ लीट कि में तेरे परमे-

३२। तव श्रमूरल् ने कहा प्रमालेकियों के राजा प्रमाग् को मेरे पास ले प्राग्ने। से प्रमाग् प्रानन्द के साथ यह कहता हुणा उस के पास गया कि निश्चय मृत्यु का दु ख जाता रहा ॥ ३३। श्रमूरल् ने कहा जैने स्त्रियां तेरी तलवार से निवंश हुई हैं वैसे ही तेरी माता स्त्रियों में निवंश होगों तब श्रमूरल् ने प्रगाग् को गिल्गाल् में यहावा के सम्बन्ने टुकाड़े टुकाड़े किया ॥

58। तब श्रमुरल् रामा की चला गया खीर शाकल् श्रपने नगर गिवा की श्रपने घर गया॥ ३५। खीर श्रमुरल् ने श्रपने जीवन भर शाकल् से फिर भेट न किई क्योंकि श्रमुरल् शाकल् के विषय विलाप करता रहा खीर यहावा शाकल् की इसा-रल् का राजा करके पछताता था॥

(दाकद का राज्यामियेक )

१६ श्रीर यहीवा ने श्रमुएल् से कहा में ने 'श्राकल् की इसारल्

पर राज्य करने के लिये तुच्छ जाना है से। तू कव ला उस का वयय विलाप करता रहेगा अपन सीग में तेल भरको चल म तुम की वेत्लेडेमी यिशे के पास भेजता हू क्यों कि में ने उस के पुत्रा से से रक का राजा दोने के लिये चुना है ॥ २ । श्रमूरल् योला में झ्यांकर जा सकता हू यदि शाकल् सुने ते। मुक्ते घात करेगा यद्दीवा ने कहा एक व्यक्तिया साध से जाकर कप्टना कि मै यद्दोवा के लिये यज्ञ करने का स्राया हू॥ ३। स्नीर यज्ञ पर यिशे की न्योता देना तब म तुभी जता दूगा कि तुभ को वया करना दे श्रीर । जस की मैं तुमी व्रताक उसी का मेरी खोर स खाभियेक करना ॥ । से। यमूरल् ने यहाया के कहे के अनुसार किया थीर वेत्लहेम् की गया। उस नगर के पुर्रानये घरघराते दुर उस से मिलने का गये थार कहने लगे क्या तूर्वमत्रमाव स प्राया है कि नहीं ॥ ५। उस ने कहा हा मित्र-माय सं थाया रू में यहाया क लिये यज्ञ करने की। थाया हू तुम ग्रपने थपने की पवित्र करके सेरे चाघ यद्म म प्रायो । तय उस ने यिशे स्रीर उस की पुत्रो की प्रधित्र करके यद्म मे स्नाने का न्योता

दिया ॥ ६ । जब वे स्नाये तब उस ने रलीसाबू पर दृष्टि करके सेचा कि निश्चय की यहेवा के साम्हने है वही उस का श्रामिषिक्त होगा ॥ ७। पर यहे।वा ने शनूरल् से कहा न तो उस के स्प पर दृष्टि कर ब्रीर न उस को डील की खचाई पर वयोकि मैं ने उसे स्रयोग्य जाना है क्योंकि यहावा का देखना मनुष्य का सा नहीं है मनुष्य तो वाहर का रूप देखता पर यहीवा की द्रांष्ट्र मन पर रहती है। द। तब यिशे ने खबीनादाव् की वुलाकर श्रमूएल् के साम्हने भेजा और उस ने कहा यहावा ने इस की भी नहीं चुना॥ ९। फिर यिथे ने शस्ताकी साम्बने भेका श्रीर उस ने कड़ा यद्दीवा ने इसकी भी नहीं चुना॥ १०। योहीं यिश्वे ने स्वपने सात पुत्रीं को श्रमूरल् के साम्हने भेजा ख्रीर यमूरल् यिथे से कहता गया यहोवा ने इसे नहीं चुना॥ ११। तव श्रमूरल् ने यिशे से कहा क्या सव लड्को स्ना गये वह वीला नहीं लहुरा तो रह गया श्रीर वह भेड़ बर्कारयों की चरा रहा है। श्रमुश्ल् ने प्रिशे से कहा उसे ख़ुलवा भेज क्यों कि जब जां यह यहां न ग्रार तब लों हम खाने को न वैठी। १२। से वह उसे बुलाकर भीतर ले श्राया उस के ती लाली कलकती थी श्रीर चच की आखे सुन्दर ग्रीर चस का रूप सुडील था। तव यहीवा ने कहा उठकार इस का ग्रामियेक कर यही है।। १३। से श्रमूरल् ने श्रपना तेल का सीग लंकर उस को भाइया का मध्य में उस का श्राभिपेक किया थै।र उस दिन से लेकर खारी की पदीवा का भारमा दाजद पर वल से स्तरता रहा तव शमू-रल् प्रधारा कीर रामा की चला ग्रया॥

98 । श्रीर यहीवा का श्रात्मा शांकल् पर से उठ गया श्रीर यहावा की श्रीर से एक दुष्ट श्रात्मा उस घवराने लगा ॥ १५ । से शांकल् के कर्मी चारियों ने उस से कहा सुन परमेश्वर की ग्रीर से एक दुष्ट शात्मा तुमें घवराता है ॥ १६ । हमारा प्रभु श्रपनं कर्मचारयों को जो हाजिर है श्राज्ञा दें का वे किसी श्रच्छे वीका वजानेहार को ठूठ ले थाएं थीर जब सब परमेश्वर की श्रीर से दुष्ट शात्मा

<sup>(</sup>१) नल में. इन घारी ग्रीर।

सुम पर चढ़े तब बह अपने दाध से बजार श्रीर तू | छावनी से एक बीराशीस्यत् नाम निकला जा गत् थ्रच्छा दे। सार ॥ १७ । शासल् ने थ्रपने कर्माचारियों से कहा प्रच्छा एक उत्तम वनवैया देखा ग्रीर उसे मेरे पास लाग्रो॥ १८। तव रक जवान ने उत्तर देके कहा सुन में ने छेत्लेहेमी पिशे के एक पुत्र की देखा जो बीखा बजाना जानता है थ्रीर वह बीर थ्रीर योहा भी थ्रीर बात करने में वृद्धिमान थ्रीर क्षवान् भी है थैं।र यहावा उस के साथ रहता है॥ ९९। ये। शाकल्ने दूतीं के दाश यिशे के पास कहला भेजा कि श्रपने पुत्र दाजद की जो भेड वकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज है। २०। तय यिशे ने राटी से लदा हुआ एक गदहा धीर क्षुप्पा भर दाखसध्य थार वकरी का रक बच्चा लेकर श्रपने पुत्र दालद के द्वाघ से शालल् के पास भेल दिया॥ २९। से। दाकद शाकल् के पास जाकर उस के साम्दने हाजिर रहने लगा ग्रीर शासल् उस से बहुत प्रीति करने लगा ग्रीर वह इस का इंग्रियार ठीने-दारा द्वी गया ॥ २२ । तव शाकल् ने यिशे के पास कटला भेजा कि दाकद की मेरे साम्दने हा<sup>जिर</sup> रहने दे क्योंकि मैं उस से बहुत प्रसन्न हूं॥ २३। से जब जव परमेश्वर की स्रोर से वह स्रात्मा शांकल पर चढ्ता था तब तब दासद बीगा लेकर बनाता थीर शांकल चैन पांकर श्रच्छा हो जाता था थीर वह दुष्ट व्यातमा उस पर से उतर जाता था।

(दासद का गास्यत् की नार डालना)

१९ पिलिशितयों ने लड़ने के लिये अपनी सेनाधों की एकट्टा

किया थीर यहूदा देश के के को में एक काथ दीकर मोको श्रीर अजेका के बीच रपेएदम्मीम् में हेरे हाले॥ २। श्रीर शालल् श्रीर इस्राएली पुरुपों ने भी एकट्टे देवकर एला नाम तराई में डेरे डाले ग्रीर लहाई के लिये पलिशितयों के विरुद्ध पाति वांधी। ३। प्रतिश्रुती ता एक धोर के पदाड पर खीर दसारली दूसरी छोर के पदाह पर खड़े रहे थीर दोनों के बीच तराई थी। 8। तब पर्लिक्तियों की

नगर का था थ्रीर उस की डील की लस्वाई छ: द्याय एक वित्ता घी॥ ५। उस के सिर पर पीतल का टोप या थीर वह रक पत्तर का फिलम पहिने हुए या जिस का तील पांच दजार श्रेकेल् पीतल का या॥ ६। उस की टांगों पर पीतल के कवच ये श्रीर इस के कधों के बीच पीतल की सांग वन्धी घी ॥ छ। उस को भाले की कड़ ज़ुलाई की ठेंके की यमान थी थै।र उस भाने का फल क सी शेकेल लोचे का या श्रीर बडी ठाल लिये हुए एक जन उस के बागे बागे चलता था॥ ८। वह खरा दीकर इसारली पांतियों की ललकारके बीला तुम ने यहां श्राकर लहाई के लिये क्यों पांति बांधी है क्या में पलिश्ती नहीं हूं छीर तुम शाकल् के खघीन नहीं हो अपने में से एक एउप चुना कि वह मेरे पास उतर प्राए॥ १। यदि वर मुक्त से लढकर मुक्ते मार सक्ते तव तो इम तुम्हारे श्रधीन हो जाएंगे पर यदि में उस पर प्रबल हाकर उसे मार्व ते। तुम को इसारे ष्यधीन दीकर इमारी सेवा करनी पड़ेगी॥ १०। फिर घड पालिश्ती खेला में श्रास को दिन इस्राएकी पांतियों की जलकारता हूं विसी पुष्प की मेरे पास भेनी कि इस एक दूसरे से लहें॥ १९ । उस पलिश्रती की इन बाता की युनकर शाकल् थ्रीर सारे इस्रारलियों का मन-कन्ना है। गया थ्रीर वे निपट हर गये ॥

९२। दाकद ते। यहूदा में के वेत्लेहेम् के इस रप्राती पुरुष का एत्र या जिस का नाम यिशे या थीर वस के खाठ पुत्र ये थीर वह पुरुष शाकल् के दिनों में ब्रुटा थीर निर्वल हा गया था॥ १३। यिशे के तीन बड़े पुत्र शाकल् के पी हे दीकर लडने की गये घे थें।र उस के तीन पुत्रों के नाम जा लडने की गये थे ये थे अर्थात् लेडे का नाम रलीयाय दूसरे का खबीनादाव धीर तीसरे का धम्मा है। 98। थीर सब से क्षेटा दाजद या थीर तीनां बड़े पुत्र शासर् के पीड़े दोकर गये थे॥ १५। थ्रीर दासद

<sup>। (</sup>१) मूल में देशना थ्रार का पुरुष। (२) मूल में मुझे दे।।

को शांकल् के पास से शाया जाया करता था।

१६। यह परिजूती तो चालीस दिन लें संवेरे थार सांभ का निकट जाकर खडा हुआ करता था। ९७। श्रीर यिशे ने श्रपने पुत्र दासद से कहा यह एपा भर चवैना खीर ये दस राटियां लेकर छावनी मे ग्रपने माइयों के पास दौड़ जा। १८। श्रीर पनीर की ये दस टिकियां उन के सहस्रपति के लिये ले जा श्रीर श्रपने भाइयों का कुशल देखकर उन को को ई चिन्हानी ले खाना ॥ १९ । शाकल् थै।र वे भाई श्रीर सारे इसारली पुरुष रला नाम तराई मे पलित्रितयों से लड रहे ये। २०। से दाजद बिद्यान की सम्रेरे उठ भेड़ बकरियों की किसी रखवाले की हाथ में क्वेडिकर वे वस्तुर लेकर चला थीर जब सेना रयभूमि की जा रही थीर लडने की जलकार रही थी उसी समय वह गाहियों के पहाव पर पहुचा ॥ २९ । तब इम्रार्गलयों श्रीर पलित्रितयों ने छापनी छापनी सेना छाम्हने साम्हने कारको पाँति वांधी ॥ २२ । से दासद खपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़ रखमूमि की दौडा छै।र थ्रपने भाइयों के पास जाकर<sup>ें</sup> उन का कुशलदोम पूछा॥ २३। बह उन को साथ वाते कार रहा घा कि पलिष्टितयों की पांतियों में से बह बीर स्त्रर्थात् गत्वासी गोल्यत् नाम वह पालिश्रती चढ स्राया थ्रीर पहिलेको सो वाते कद्दने लगा थ्रीर दासद ने उन्हें सुना॥ २८। उस पुरुष के। देखकर सब द्रवारली ग्रत्यन्त भय खाकर उस के साम्हने से भागे ॥ २५। फिर इसारली पुरुष कदने लगे क्या तुम ने चस पुरुष की देखा है जो चढ़ा स्नारहा है निश्चय वह इसारालियों की ललकारने की चढ़ा स्नाता है **या जा कोई उसे मार डाले उस की राजा बहु**त धन देगा ग्रीर श्रापनी बेटी ब्याइ देगा ग्रीर उस के पिता के घराने की इसारल् में स्वाधीन कर देगा। २६। से दालद ने उन पुरुषों से जो उस की ग्रास-पास खडे घे पूका कि जी उस पालिश्ती की मारकी इसार्गलियों की नामधराई दूर करे उस के लिये क्या किया जाएगा खद खतनारिहत पलिश्ती ती

वेत्लेक्टेस् में अपने पिता की भेड़ वकरियां चराने क्या है कि जीवते परमेख्वर की सेना की लल्कारे ॥ २०। तब लेगों ने उस से बैसी ही बाते कहीं श्रार्थात फ्रहा कि जो कोई उसे मारे उस से ऐसा रेसा किया जारगा ॥ २८ । जब दाकद उन मनुष्ये। से वाते कर रहा या तब उस का बड़ा भाई रसी-श्राख् सुन रहा या श्रीर एलीश्राव् दाऊद से बहुत क्रोधित दीकर कदने लगातू यद्दी क्यों आया है थीर जंगल में उन घोडी सी मेड बकरियों की तु किस के पास क्रोड आया है तेरा स्रोभमान स्रोर तेरे मन की खुराई मुभे मालूम है तू तो लड़ाई देखने के लिये यहां स्त्राया है॥ २९। दासद ने कहा मे ने प्रव क्या किया है वह तो निरी खात घी॥ ३०। तब उस ने उस के पास से मुद्द फेरको दूसरे के सन्मुख हाकर वैसी ही बात कही ग्रीर सागों ने उसे पहिंसे को नाई उत्तर दिया ॥ ३९ । जब दाजद को बातों की चर्चा हुई तब शासल् का भी सुनाई गई ग्रीर चस ने चसे बुलवा भेजा ॥ ३२ । तब दाजद ने शाजल् **से कहा किसी मनुष्य का मन उस के कारण कन्ना** न हो तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा । ३३। शाकल् ने दाकद से कहा तू जाकर उस पांति वती के विरुद्ध नहीं जा सकता क्यों कि तू तो लडका है श्रीर वह लड़कपन ही से याद्वा है ॥ ३४। दाजद ने शाजल् से कहा तेरा दास अपने पिता की भेड बकारेयां चराता था ग्रीर जब कोई सिंह वा भालू थ्रा भुंड में से मेम्ना चठा ले गया, ३५। तब मैं ने उस का प्रीका करके उसे मारा थ्रीर मेम्ने की उस को मुंइ से क़ुडाया श्रीर जब उस ने मुक्त पर चठाई किई तथ मैने उस के केशर के। पर्कडकर उसे मार डाला ॥ ३६ । तेरे दास ने सिंह खैार भालू दोनें को मार डाला श्रीर वह खतनारहित पलिश्तो **उन को समान हो जाएगा क्योंकि उस ने जीवते** परमेश्वर की सेना की ललकारा है।। ३०। फिर दाजद ने कहा यहावा जिस ने मुक्ते सिंह स्रीर भालू दोनों के पंते से बचाया वह मुक्ते उसे पलिश्ली की घाष से भी बचारगा। शाक्त् ने दाकद से कहा जा यहीया तेरे साथ रहे॥ इद। तब शाकल् ने श्रपने वस्त्र दाजद को पहिनाये ग्रीर पीतल का

f 7

टीप उस के सिर पर रख दिया श्रीर भिलम इस की पहिनाया ॥ ३९ । ग्रीर दाकद ने उस की तलवार बस्त्र के जपर करो थे।र चलने का यह किया उस ने ते। उन की न परखा था से दासद ने शासल से कहा इन्हें पहिने हुए मुक्त से चला नही जाता क्योंकि में ने नहीं परखा से। टाज़द ने स्नेहं स्तार दिया॥ ४०। तब उस ने श्रपनी लाठी दाघ में ले नाले में से पांच चिकने पत्थर छांटकर खपनी चरवाही की घैली व्यर्थात् व्यपने भोले में रक्खे बीर व्यपना गोफन ष्टाथ में सेकर पंतिक्ती के निकट चला ॥ 89 । धीर प्रजिन्ती चलते चलते दाकद के निकट पहुंचने लगा थीर जो जन उस की बड़ी ठाल लिये था बर रम के भागे भागे चला ॥ ४२ । जब पलिश्ली ने दृष्टि करके दासद की देखा तब उसे सुच्छ जाना ध्योंकि यह लड़का ही या धीर उस के मुख में लाली अलकती घी खैार वह हुन्दर घा। 83। या पालिश्ती ने दालद ये कहा या में कूसुर हुं कि तू लाठियां लेकर मेरे पाच प्राता है तब प्रेलिश्ती श्रपने देवताओं के नाम लेकर दाखद की क्रायने लगा ॥ ४८ । फिर पविष्ती ने दालद से कहा मेरे पास था मे तेरा मांस खाकाश के पांचयें। थीर सनैले पशुग्रो की दे दूंगा॥ ४५। दाकद ने पलिक्ती से कहा तू तो तलवार थीर भाषा थीर मांग लिये हुए मेरे पास खाता है पर में सेनाओं के यदे। वा के नाम ने तेरे पास ग्राता हूं जा दवारली चेना का परमेश्वर है श्रीर उसी का तून ललकारा दै॥ ८६। प्राज्ञ के दिन यदीवा तुभाको मेरे द्वाप में कर देशा श्रीर में तुक की मार्ख्शा श्रीर तेरा सिर तेरे घह से खला करता खार में यात के दिन पांजिक्ती सेना की लोग्रे स्नाकाश के पांचियां स्नीर पृष्यियी के जीव जन्तुकी की दे दूगा तब सारी पृष्टिवी के साग जान लेंगे कि इसारल के परमेश्वर है। 89। ग्रीर यह सारी मण्डली जान सेगी कि यदे। वा साले के द्वारा क्रयवन्त नहीं करता। यह सहाई तो यहावा की है थीर वह तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा॥ ४८। जब पविश्ती चठकर दाजद-का साम्हना करने के लिये निकट खाया तब

टाइट सेना की खार पालकती का साम्हना करने के लिये फुर्ती से दी दा ॥ ४९ । फिर दाकद ने स्रपनी थैली में हाथ हाल उस में से एक पत्थर ले गोफन में धर प्रतिक्रती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर इस के साचे के भीतर पैठ गया थीर वह भूमि पर सुंद के बल गिरा॥ ५०। यें दासद ने पेलिश्ली पर गोफन सीर पत्थर हो के द्वारा प्रवल दे। कर इसे मार हाला ख़ीर दाखद के द्वाध में तलवार न थी। ५९। तब दाजद दी दृक्द प्रतिकती के कपर खडा हुया थ्रीर एस की तलवार पकड़कर मियान से खीर्ची खीर उस की घात किया खीर उस का सिर उसी तलवार से काट डाला । यह देखकर कि हमारा बीर मर गया प्रलिक्ती भाग गये ॥ ५२। इस पर इसारसी खीर यहूदी पुरुष ससकार वहे थीर गत्' थीर एकोन् के फाटकों तक प्रतिश्तियों का पीका करते गये थीर घायल परिश्ती शारेस के मार्ग में श्रीर ग्रत् श्रीर एक्रोन् लें ग्रिस्ते गये। ५३। तब द्वारली प्रतिश्तियों का पीका क्षेत्रकर लाट ग्राये थीर उन की हेरीं की लूट लिया॥ ५८। श्रीर दासद पालिश्रती का पिर यस्त्रलेस् में ले गया श्रीर उस की द्विधयार अपने होरे में धर दिये॥

(शाकल् की शत्रुता का ग्रारभ भीर बढती)

प्रश् । जब शासल् ने दासद की उस पिल्म्ती का साम्हना करने के लिये जाते देखा तब उस ने अपने सेनापात अन्देर् से पूछा हे अन्देर् वह जवान किस का पुत्र है अन्देर् ने कहा है राजा तेरे जीवन की सेंग्ट में नहीं जानता ॥ प्रहें । राजा ने नहा तू पूक के कि वह जवान किस का पुत्र है ॥ ५० । से जब दासद पिल्म्तों की मारके लाटा तब खन्नेर ने उसे पिल्म्तों का सिर हाथ में लिये हुए शासल् के साम्हने पहुंचाया ॥ प्रद । शासल् ने उस से पूका है जवान तू किस का पुत्र है दासद ने कहा में तो तेरे दास वेत्लेहेमी पिथी का पुत्र हू ॥ १ । जब वह शासल् से वातं कर चुका तब योनातान् का मन दासद पर ऐसा लगा गया कि योनातान् उसे अपने प्राय के वरावर प्यार करने लगा ॥

<sup>(</sup>१) या तराई।

रक्तवा थै।र पिता के घर की फिर लै।टने न दिया॥ ३। तब योनातान ने दाजद से वाचा बांधी क्योंकि वह उस की अपने प्राच के बरावर प्यार करता था। 8। खीर योनातान ने अपना खागा जो यह खाप पहिने था चतारको उसे अपने वस्त्र समेत दाजद की दिया बरन थपनी तलवार थे।र धनुप थीर फेंटा भी उस की दे दिये॥ ५। थीर जहां कही ग्राकल दाकद को भेजता वहां वह जाकर बुद्धिमानी के याथ काम करता था से शाकल ने उसे योद्धाखीं का प्रधान किया थीर सारी प्रजा के लेगा थीर शाजल के कर्माचारी उस से प्रसन्न हुए ॥

६। जब दाकद उस पीलक्ती की मारके लाटा ष्राता था थीर लेगा था रहे चे तब सब इसारली नगरीं से स्त्रियों ने निकलकर डफ श्रीर तिकोने खाले लिये द्वुर यानन्द के साथ गाती श्रीर नाचती दुई शाकल्ँ राजा से भेंट कि ई।। १ श्रीर वे स्त्रियां नाचर्ती हुई एक दूसरी के साथ यह टेक गाती ग्रह कि

शाकल् ने तो इजारीं की पर दाजद ने लाखें की मारा है।

८। तव शाकल् स्रति क्रोधित हुन्ना स्रीर यद्व स्रात चस को ख़ुरी ख़ाी थीर वह कहने लगा उन्दे**ं**ने दाफद के लिये ते। लाखें। श्रीर मेरे लिये हजारें। ही कडि राज्य को छोड़ उस की सब कुछ मिला है॥ ९। यो उस दिन से आगों को शांकल्दाकद की ताक मे लगा रहा॥

९०। दूसरे दिन परमेश्वर की ग्रीर से एक दुष्ट थात्मा शांकल् पर वल से उत्तरा थैं।र वह व्यपने घर को भीतर नबूबत करने लगा। दाऊद दिन दिन की नाई बजा रहा या थ्रीर शाकल् के छाय में भाला था॥ १९। से। शांकल् ने यह से।चकर कि में रेसा मार्द्या। कि भाला दाकद की वेधकर भीत में धस जार भाले की चलाया पर दाकद उस की साम्हने से दें। बार इट गया॥ १२। फिर शाकल् वाजद से हर गया क्योकि यहात्रा दाजद के साथ रद्वा थै।र याकल्को पास से अलग हा गमा था॥

२। जीर उस दिन से शाकल् ने उसे खपने पास | १३। से। शाकल् ने उस की खपने पास से खला करके सहस्रपति किया सार वह प्रका के साम्हने थ्राया साया करता था॥ १८। थ्रीर दासद श्रपनी सारी चाल में ब्रुद्धिमानी दिखाता था और यहोबा उस के साथ रहता था। १५। से जब गांजल ने देखा कि यह यहुत घुंद्विमान है तय यह उस से हर गया॥ १६। पर इसाग्ल् श्रीर यहदा की सारे से।। दाकद से प्रेम रखते घे क्योंकि यह उन के देखते स्राया साया करता था ॥

> ९०। श्रीर शासल ने यह सीचकर कि मेरा दाध नहीं पोलिंग्तियों घी का छाथ दाऊद पर पड़े उस में कदा सुन में प्रपनी बड़ी बंटी मेरव् को तुने व्याद दूंगा इतना हा कि तू मेरे लिये बीरता करके यदेशयाँ की खोर से लडे। १८। दासद ने शासल् से कर्रा में क्या ट्रं थीर मेरा जीवन क्या है श्रीर इसारल् में मेरे पिता का कुल क्या पै कि में राजा का दामाद हो जारू ॥ १९ । जब समय या गया कि शासन् की बेटी मेरव दासद से व्याही जार तब वद महोलाई खद्रीएल् से ब्याही गई ॥ २०। क्रीर शाकल्की ब्रेटी मीकल्दाकद से प्रीति रखने लगी थीर सब इस बात का समाचार शासल की मिला तव वह प्रसन्न हुया॥ २९। शाकल तो से। चता या कि वह उस के लिये फन्दा हो खीर पलिशितयों का द्वाय उस पर पडे। से शाकल् ने दाकद से कदा यव की बार ते। तू स्रवश्य ही मेरा दामाद है। जारगा॥ २२। फिर श्रांकल् ने श्रपने कर्म्मवारियों को क्षाजा दिई कि दालद से क्रिपकर ऐसी बातें करो कि युन राजा तुभ से प्रसन्न है सीर उस के सब कर्म्मचारी भी तुम से प्रेम रखते हैं से। प्रवास राजा का दामाद द्वी जा॥ २३। से शाकल् के फर्म्मचारियों ने दासद से ऐसी हो बार्त कहीं पर दाकद ने कहा में तो निर्धन और तुच्छ मनुष्य हूं फिर क्या तुम्दारे लेखे राजा का दामाद दे।ना केटी बात है ॥ २८। जब शाकल् के कर्मचारियों ने उसे बताया कि दाकद ने ऐसी ऐसी बातें कहीं, २५। तब शाकल् ने कहा तुम दाकद से यो कही कि (१) मूल में चाल पुसरी रीति पर ता।

राजा कन्या का मेाल तो कुछ नहीं चाइता कोवल | सव काम तेरे बहुत हित के हैं ॥ ५। इस ने श्रापने पालि वितयों की एक सा खलाड़ियां चाइता है कि वह ष्पपने श्रवृत्रीं से पलटा ले। शाकल् की मनसा यह ची कि परिलोधितयों से दाखद की मरवा डालू॥ २६। जय उस के कार्मचारियों ने दाजद को ये वाते यताई तथ यह राजा का दामाद दीने की प्रसन्न हुआ। जब बाह के दिन कुछ रह गये, २०। तब दाकद प्रपने जनें की संग्र लेकर चला श्रीर प्रलिशितये। को दो सा पुरुषों का मारा तब दासद उन की खर्लाड्यों की ले खाया खार वे राजा की गिन गिन-कर दिई गई इस लिये कि यह राजा का दामाद दे। जाए से। प्राक्त ने प्रपनी वेटी मीकल की। उसे व्याद दिया॥ २८। वय शांकल् ने देखा श्रीर निश्चय किया कि यदीवा दाजद के साथ है श्रीर मेरी घेटी मीक्त् उस से प्रेम रखतो है, २९। तब शाजन दाजद से थीर भी हर गया थीर शाकल सदा के लिये दाकद का वैरी यन गया ॥

३०। फिर पलिधितया के प्रधान निकल छाये भार जय जय वे निक्षल याये तव तव दाजद ने गाऊल् के थ्रीर सब कत्मचारियां से पाधिक वृद्धिमानी दिखाई इस से उस का नाम बहुत बड़ा है। गया ॥

१र्ट सी प्राकल् ने खपने पुत्र योगातान् शीर प्रपने सब कर्माचारियों से दासद की मार डालने की चर्चा किई। पर शासल् का पुत्र योनातान् दाकद से बहुत प्रसन् था॥ २। से। यानातान् ने दाऊद की वताया कि मेरा पिता तुभी मरवा डालना चादता है से तू विदान की सायधान रहना ग्रीर किसी गुप्त स्थान में बैठा हुन्ना किया रहना ॥ ३। श्रीर में मैदान में जहां तू होता घदां जाकर अपने पिता के पास खड़ा हूगा श्रीर उस से तेरी चर्चा कहाा श्रीर यदि मुझे कुछ मालूम दी ती तुभी वताकारा ॥ ८। यो योनातान् ने व्यपने पिता गाजल् से दाजद की प्रशंसा करके उस से कहा कि हे राजा श्रपने दास दाजद का श्रपराधी न ही क्योंकि उस ने तेरा कुछ प्रधराध नहीं किया वरन उस के

प्राचा पर खेलकर उस पलिश्ती की मार हाला श्रीर यदेवा ने सारे इसार्गलयों को बढ़ी जय कराई इसे देखकर तू प्रानीन्दत हुन्ना था से। तू दाजद की। श्रकारखँ मारके निर्दीप के ख़न का पाँपी क्ये। बने॥ ६। तव शाकल् ने योनातान् की खात मानकर यह किरिया खाई कि यद्दीया के जीवन की सेाह दासद सार हाला न जाएगा॥ ७। से योनातान् ने दाजद की बुलाकर ये सारी बाते उस की बताई फिर योनातान् दाजदको। शास्त् के पास से गया सीर वर परिले की नाई उस के साम्हने रहने लगा ॥

८। श्रीर फिर लहाई द्वाने लगी श्रीर दाजद जाफर पिलोपेतयों से सड़ा श्रीर उन्हें बड़ी मार से मारा थीर वे उस के साम्दने से भागे॥ ९। धीर जब गाफल् द्याय से भाला लिये दुर अपने घर में बैठा या श्रीर दाजद द्वाय से वजा रहा था। तव यहावा की स्रोर से एक दुष्ट आत्मा शाकल् पर घठा॥ १०। भीर णाजल ने चाहा कि दाजद की ऐसा मार्ड कि भाला चसे वेधते दुर भीत में धस जार पर दाजद शाजल् के साम्दने से ऐसा वच गया कि भाला जाकर भीत ही में धर गया श्रीर दाजद भागा श्रीर उस रात को यच गया॥ १९। से। शासल् ने दासद की घर पर दूत इस लिये भेने कि वे उस की घात मे रहे धीर विद्यान की उसे मार डार्ल से दाकद की स्त्री मीकल् ने उसे यद कहकर जताया कि यदि तू इस रात की अपना प्राया न बचाए ती बिहान की मारा जाएगा॥ १२। तथ मीकल् ने दाजद की खिड़की से उतार दिया थीर घर भागकर घच निकला॥ पः । तथ मीकल् ने गृहदेवतास्रों को ले चारपाई पर लिटाया और वर्षियों के रीएं की तिकया उस के चिर्दाने पर रखकर उन की वस्त्र श्रीकृषि॥ १८। जय शाजल् ने दासद की पकड लाने की लिये दूत भेजे तब वह बोली वह ता बीमार है ॥ १५ । तब णाजल् ने दूती की दाजद की देखने के लिये भेजा बीर कहा उसे चारपाई समेत मेरे पास लाश्रो कि मै उसे मार डालू॥ १६। जब दूत भीतर गये तब क्या देखते हैं कि चारपाई पर गृहदेवता पड़े हैं बीर

<sup>(</sup>१) चूल में. भनने।स ।

सिरहाने पर वकरियों के रेगरं की तकिया है। 99। से शांकल ने मोक्षल से कहा तू ने सुक्ते ऐसा धोखा क्यों दिया तू ने मेरे शत्रु की ऐसा क्यों जाने दिया कि वह वह निक्रला है। मोकल् ने शांकल् से कहा उस ने मुक्त से कहा कि मुक्ते जाने दें में तुक्ते क्यों मार हालू॥

१८। से दाकद भागकर वच निकला शीर रामा से यमूरल् के पास पहुचकर जी कुछ शासल् ने इस से किया था सब उसे कह सुनाया सा वर श्रीर श्रम्यल् साक्षर नवायात् मे रहने लगे॥ १९। जब गांजल् की इस का समाचार मिला कि टाजद रामा में के नवायात् में है, २०। तव शासल् ने दाऊद की प्रकड लाने की लिये दूत भेजे खीर जञ शासल् की दूता ने नवियों की दल की नवूबत करते द्वर फ्रीर श्रमूरल् की उन की प्रधानता करते द्वर देखा तब परमेश्वर का श्रात्मा उन पर चढ़ा श्रीर वे भी नव्यवत करने लगे॥ २१। इस का समाचार पाकर शांकल् ने श्रीर दूत भेने शीर वे भी नववत करने लगे फिर शाकल् ने तीसरी बार दूत भेजे और वे भी नयूयत करने लगे।। २२। तब यह श्राप ही रामा को चला श्रीर उस वहे ग्रह पर की सेक् मे है पहुंचकर पूछने लगा कि श्रमूरल् स्नीर दासद कहां दें किसी ने कहा वे ता रामा में के नवायात् में है। २३। से। वह सधर अर्थात् रामा के नदा-योत् को चला श्रीर परमेश्वर का श्रात्मा उस पर भी चढा से। घह रामा की नवायीत् की पहुंचने लो नबूबत करता हुका चला गया॥ २४। स्त्रीर **उस ने भी श्रापने वस्त्र उतारे श्रीर श्रम्**रल् की साम्बने त्रव्रवत करने लगा थार सूमि पर गिरकर उस दिन दिन रात नङ्गा पडा रहा इस कारण से यह करावत घली कि क्या शाकल्भी निवियो में का है।

> (वाकद का भागना और गाकल के उर के मारे इधर उधर पूनना)

२० किन् दाजद रामा में के नवायोत्। से मागा श्रीर योनातान् के पास जाकर कहने लगा में ने क्या किया है सुक

से धवा पाप दुश्रा में ने तेरे पिता की हृष्टि में ऐसा कीन प्रपराध किया है कि वह मेरे प्राच की खोज मे रहता है॥ २। उस ने उस से कदा ऐसी वात नहीं है तू मारा न जाएगा सुन मेरा पिता मुक्त की विना जताये न तो कोई वहां काम करता है कीर न कोई क्वेटा फिर वह रेसी वात की मुक्त से क्यें छिपारगा रेसी कोई वात नहीं है।। इ। फिर दाजद ने क्रिरिया खाकर कहा तेरा पिता निश्चय जानता है कि तेरी अनुग्रद्द की द्राष्ट्रि सुक्ष पर है से। घद से। चता दोगा कि योनातान् इस वात की न जानने पार न हो कि यह खेदित हो जाग पर यहादा के जीवन की सेंह श्रीर सेरे जीवन की सेंह नि सदेह मेरे थ्रीर मृत्यु के बीच डग ही भर का खन्तर है। ४। योनातान् ने दासद से कदा जो सुरु तेरा जी चारे वहीं में तेरे लिये कहाता। ५। टाऊद ने योनातान् से कदा सुन कल नया चांद द्वागा स्नार मुभे उचित है कि राजा के राग बैठकर भाजन क खपर तू मुभे विदाकार श्रीर मै परके। कांका ला नैदान में इंपा रष्ट्रगा॥ ६। यदि तेरा पिता मेरी फुछ चिन्ता करे तो कहना कि दाजद ने खपने नगर वेत्लेहेस् की शीघ्र जाने के लिये मुक्त से विमती करके छुट्टी मांगी व्योक्ति घदां उस के सारे कुल के लिये वरस वरस का यच्च है ॥ ७ । यदि वह यों कहि कि प्रच्छातव तो तेरे दास के लिये कुछल द्यागा पर यदि उस का क्रोध बदुत भड़क उठें ता जान लेना कि उस ने वुराई ठानी है॥ ८। से तू थ्रपने दास से कृपा का व्यवद्यार करना क्येंकि तू ने यहाया की किरिया सिलाकर श्रपने दास की स्वपने साथ वाचा वंधाई है पर यदि मुक्त से कुछ श्रपराध दुष्या द्या तो तूष्याप मुक्ते मार डाल तू मुक्ते खपने पिता के पास क्यों पहुंचार ॥ ९ । यानातान् ने कहा रेसी बात कभी न द्वांशी यदि में निश्चय जानता कि मेरे पिता ने तुम से घुराई करनी ठानी है ता वया मै तुभः क्षो न वताता॥ १०। दासद ने योनातान्-ये क्रष्टा यदि तेरा पिता तुभ की कठोर उत्तर दे ती कीन मुक्ते व्यतारमा ॥ १९ । योनातान् ने दासद से

<sup>(</sup>१) यथात् कई मासस्यान ।

कहा चल धम मैदान की निकल जाएं से। वे दोनें। तीर उधर तेरे उस थलंग पर है तो तू चला जाना मैदान की चले गये॥

ं १२ । तब यानातान् दाकद से कदने लगा इसा-एल को परमेश्बर यद्दावा की चेह जब मे कल वा परशें इसी समय खपने पिता का भेद पाक तव यदि दासद की भलाई देख्न ते। क्या मे उसी समय तेरे पास दूत भेजकर तुभे न व्रताकारा ॥ १३ । यदि मेरे पिता का मन तेरी बुराई करने का दे। श्रीर मै तुभा पर यह प्रगट करके तुभी विदान कर्षा क तू क्रुगल के साथ चला जाए ता यद्दावा यानातान् से रेसा ही वरन इस से भी श्राधिक करे। श्रीर यद्वाया तेरे साथ वैशा ही रहे जैसा वह मेरे पिता के साथ रहा॥ १८। थीर न केवल जब तक मे जीता रहूतव तक मुक्त पर यद्दीवा की सी कृपा रेसा करना कि म न मरू, १५। परन्तु मेरे घराने पर से भी श्रपनी कृपादृष्टि कभी न इटाना वरन जय यद्दीया दाजद के दर एक अनु की पृथियी पर से नाश कर चुकेगा तव भी ऐसा न करना ॥ १६ । इस प्रकार यानातान् ने दाजद के घराने से यह कदकर वाचा वन्धाई कि यहावा दालद के ग्रमुखी से पलटा ले॥ १९ । श्रीर योनातान् दाकद से प्रेम रखता या या उस ने उस की फिर किरिया खिलाई क्योंकि वह उस से ब्रापने प्रारा के छरावर प्रेम रखता था॥ १८। तम्र योनातान् ने उस से कहा कल नया चांद होगा ग्रीर तेरी चिन्ता किई जाएगी क्योंकि तेरी क्सी खाली रहेगी ॥ १९ । थीर तू तीन दिन के बीतने पर फुर्ती कारके छाना थे। उस स्थान पर जाकर जदां तू उस काम के दिन किया था रखेल नाम पत्यर के पास रहना॥ २०। तव मै चस की अलंग माना अपने किसी ठदराये हुए चिन्ह पर तीन तीर चलाजगा ॥ २९। फिर मे खपने क्रीकरे की यद करकर भेडूंगा कि जाकर तीरी को ठूढ़ ले था यदि मैं उस क्वोकरे से साफ साफ कह कि देख तीर इधर तेरी इस खलंग पर है ता तू उसे ले था ध्योकि यद्देग्याको जीवन की सेंच तेरे लिये कुणल को होड थीर अहुक न उस की मारने के लिये उस पर भाला चलाया इस होता ॥ १२। पर यदि में क्षेप्तरे से यो कहू कि सुन से योनातान् ने जान लिया कि मेरे पिता ने दासद

क्यों कि यही वा ने तुभी विदा किया है ॥ २३ । श्रीर उस वात के विषय जिस की चर्चा में ने फीर तूने स्रापस में किई है यदावा मेरे तेरे बीच मे सदा रहे॥ २४। से दाजद मैदान में जा किया थार जब नया चांद हुया तव राजा भाजन करने का बैठा ॥ २५। राजा ता पहिले की नाई श्रपने उस श्रासन पर बैठा की भीत के पास था कीर वानातान् खड़ा हुया थीर ब्रह्मेर् शांकल् के व्याल में बैठा पर दाजद का स्थान खाली रहा ॥ २६ । उस दिन ता शाकल् यह सीचकर चुप रहा कि उस की कीई न कोई कारण देशा यह अश्टु देशा नि सदेद शृद्ध न होगा॥ २०। फिर नये चाद की दूसरे दिन को दासद का स्थान खाली रहा से शासल् ने श्रपने पुत्र यानातान् से पूका क्या कारगा है कि यिशे का पुत्र न तो कल भी जन पर आया था और न स्राज स्राया है॥ २८। यानातान् ने शांकल् से कदा दाजद ने घेत्लेटेस् जाने के लिये सुभ से विनती करके हुट्टी मागी, २९। श्रीर कहा मुक्ते जाने दे स्वोक्ति उस नगर से इसारे फ़ुल का यज्ञ है थैर मेरे भाई ने मुक्त की वर्षा डाजिर हाने की बाजा दिई है से बाब यदि मुक्त पर तेरी बानुग्रह की दृष्टि है। तो सुभी जाने दें कि मै आपने भाइया से भेट कर ब्राक इसी कारय वह राजा की मेज पर नहीं आया ॥ ३०। तब शाजल का कीप योना-तान पर भड़क उठा छीर उस ने उस से कहा है क्षुंटिल दंगैतिन के पुत्र क्या मे नहीं जानता कि तेरा मन की यिशे के पुत्र पर लगा है इस से तेरी ष्याया का टूटना श्रीर तेरी माता का धनादर ही द्वागा ॥ ३९ । क्योकि जब सा विशे का पुत्र भूमि पर जीता रहे तब लें। न तून तेरा राज्य स्थिर होगा से। श्रभी भेजकर उसे मेरे पास ला क्योंकि निश्चय वह मार हाला जाएगा ॥ ३२ । योनातान् ने श्रपने पिता शाकल् की उत्तर देकर उस से कहा वह क्यो मारा जार उस ने ज्या किया है ॥ ३३। तव शांजल् ने

को सार डालना ठान लिया है ॥ ३८। से योना-। तान काप से जलता हुआ मेज पर से चठ गया थ्रीर महीने के दूसरे दिन की भीजन न किया क्योकि वह वहुत खेदित था कि मेरे पिता ने टाकट का ग्रनांटर किया है॥

३५ । बिहान की योनातान एक क्रीटा लहका सा लिये हुए मैरान में दालद के साथ ठहराये हुए स्थान की गया॥३६। तल उस ने स्रपने क्रोकरे से कहा देश हकर जा जा तीर में चलाज चन्हे ठूढ ले था। होकरा दौहता ही था कि चस ने एक तोर उस के परे चलाया॥ ३०। जब होकारा यानातान् के चलाये तीर के स्थान पर पहुचा तब यानातान् ने उस के पीछे से पुकारके कहा तीर ता तेरी परली स्रोर है ॥ इद। फिर यानातान ने क्रोकरे के पीके से पुकारके कहा वही मुर्ती कर ठहर मत सा यानातान् का होकरा तीरी की वटारके ग्रपने स्वामी के पास ले श्राया॥ इ९। इत का भेद छै। कराती कुछ न जानता था की खल योनातान् श्रीर दासद उस बात की जानते थे॥ 80 । कीर योनातान् ने अपने च्यायार अपने छोकारे को देकर कहा जा इन्हे नगर के। पहुंचा॥ ४९। ज्याहीं क्रोकरा चला गया त्योही दाजद दिक्खन दियाको श्रलङ्गसे निकला श्रीर भूमि पर श्रीधे मुद्द शिरको तीन बार दग्रडवत् किई तब उन्हें। ने रक दूसरे की चूमा श्रीर रक दूस्रे के साथ रार पर दाजद का रोगा ग्राधिक था॥ ४२। तम्र योगा-तान् ने दाकद से कहा क्षुणल से चला जा क्यों कि धम दोनों ने एक दूसरे से यह कहकी यहोता की नाम की किरिया खाई है कि यहावा मेरे तेरे बीच श्रीर मेरे तेरे बंध के बीच सदा सें। सब बह उठकर चला गया और योनासान् नगर में गया ॥

२१ - विकास नेवि की अहीमेलेक् याजक के पास आया श्रीर अदीमेलेक् टाकद से भेंट करने की प्रश्यराता हुआ

ने ग्रहीमेलेक याजक से कहा राजा ने मुक्ते एक काम करने की ब्राज्ञा देकर मुक्त से कहा जिस काम की मै तुमें भेजता थीर की आजा में तुमे देता हूं वह किसी पर प्रगट न दीने पार श्रीर मैं ने जवानों की फलाने स्थान पर जाने की समकाया है ॥ ३। से। श्रव तेरे हाच में क्या है पांच राटी वा की कुछ मिले उसे मेरे हाथ मे दे॥ ४। याजक ने दाजद से कहा मेरे पास साधारण राटी ता कह नहीं है क्षेत्रल पवित्र राटी है इतना है। कि व जवान स्त्रियों से प्रालग रहे हो।। ५। दाजद ने याजक की उत्तर देकर उस से कहा सच है कि हम तीन दिन से स्त्रिया से अलग है फिर सब में निकल ष्याया तब तो जवानों के वर्तन पवित्र धे यदािप यात्रा साधारण है सा श्रास उन के वर्तन श्रवश्य ही पवित्र होती॥ ईं। तब यासका ने उस की पवित्र राही दिई क्योंकि दूसरी रे। टी वहां न भी क्षेवल भेट की राटी घी जो यहावा के सन्मुख से चठाई गई थी कि उस के उठा लेने के दिन गरम राटी रक्खी जार ॥ छ । उसी दिन बहां दे राग् नाम शाकल्का एक कर्माचारी यद्दावा के बारो रका हुआ या वह रदोमी और ग्राक्त् के घरवाही का मुखिया था॥ ८। फिर दाजद ने श्रद्दीमेलेक् से प्रका क्या यहा तेरे पास कोई भाला वा तलवार नहीं है क्योकि मुभे राजा के काम की ऐसी जल्दी षो कि मैन तो अपनी तलवार साथ लाया हून श्रापना थ्रीर कोर्च इधियार ॥ ९ । याजक ने कहा ष्टां प्रतिश्रती गोल्यत् जिसे तूने एला तराई में घात किया उस की तलवार कपडे में लगेटी हुई रपोद् को पीछे धरी है यदि तू उसे लेना चाहे तो ले उसे छोड़ कोई थीर यहां नहीं है। दाकद बीसा उस के तुल्य कोर्ड नहीं बही मुक्ते दे n

१०। तम टाकद चला थार उसी दिन शाकल् के डर के मारे भागकर गत् के राजा खाकी श्रुकी पास गया ॥ १९ । श्रीर स्नाकी श्रको कर्माचारियों ने ष्राक्षीश् से कहा क्या यह उस देश का राजा दाऊद निकला सीर उस से पूका क्या कारण है कि तू नहीं है क्या लेगों ने उसी के विषय नासते नासते अकेला है स्रीर सेरे साथ कोई नहीं। २। दाकद रिक दूसरे के साथ यह टेक न गार्ड भी कि

श्रीर दालद ने लाखों की मारा है॥
पर। दालद ने ये वार्त अपने मन में रक्खों श्रीर
गत् के राजा व्याक्तीश् से निपट हर गया॥ पर्छ। से।
वह उन के साम्द्रने दूसरी चाल चला श्रीर उन के
हाध में पहकर वीहहा वन गया श्रीर फाटक के
किवाहों पर लकीरें खीचने श्रीर अपनी लार प्रपनी
दाठी पर वहाने लगा॥ पर। तब ब्राकीश् ने अपने
कम्मेचारियों से कहा देखे। वह जन तो वावला है
तुम उसे मेरे पास व्यों लाये ही॥ पर्थ। व्या मेरे
पास वावलों की कुछ घटी है कि तुम उस को मेरे
साम्द्रने वावलापन करने के लिये लाये ही क्या ऐसा

प्रदुष्ताम् की गुफा में पहुचकर
यच गया थीर यह सुनकर उस के भाई वरन उस
के पिता का सारा घराना वहां उस के पास गया॥
२। थीर कितने संकट में पहे थीर कितने ऋगी थे
थीर कितने उदास थे वे सब उस के पास एकहे
हुए थीर वह उन का प्रधान दुष्रा थीर कीई चार
सी पुरुष उस के साथ हो गये॥

है। वहां से दालद ने माणायू के मिस्पे की जाकर मेग्राय के राजा से कहा मेरे पिता की अपने पास जाकर तब लों रहने दो जब लों कि में न जानूं कि परमेश्वर मेरे लिये बग करेगा॥ 8। से वह उन की मोणायू के राजा के सन्मुख ले गया जीर जब लों दालद उस गढ़ में रहा तब लों ये उस के पास रहे॥ ५। फिर गाद नाम नबी ने दालद से कहा इस गढ़ में मत रह चल यहूदा के देश में जा से दालद चलकर होरेत के बन मे गया॥

ई। तय शाकल् ने सुना कि दाकद श्रीर उस के संगियों का पता लगा है। उस समय शाकल् गिद्या के कचे स्थान पर एक काक के तले शाय में सपना माला लिये हुए बैठा था थीर उस के सब कर्मावारी उस के यासपास खडे थे। १। से शाकल् प्राप्त कर्मावारी से की उस के सासपास खड़े थे।

कदने लगा दे जिन्यामीनिया सुना वया यिशे का पुत्र तुम सभी की खेत थार दाख की खारियां देशा क्या यह तुम सभी की सहस्वपति खीर शतपति करेगा ॥ द। तुम सभी ने मेरे विषद्ध क्यों राजद्रोच की ग्रीष्ट्री कि ई है थीर जब मेरे पुत्र ने विशे के पुत्र से वाचा वांघी तव किसी ने मुक पर प्रगट नही किया श्रीर तुम में से किसी ने मेरे लिये शोकित द्वाकर मुक्क पर प्रगाट नहीं किया कि मेरे पुत्र ने मेरे कर्माचारी की मेरे विनद्ध ऐसा घात लगाने की उभारा है जैसा खाज कल लगाये पै ॥ १ । तब स्दोमी दोस्गु ने जी शाकल के सेवकों के कपर ठहराया गया या उत्तर देकर कदा में ने तो यिशे के पुत्र की नीख़ में प्रहीतूख़ को पुत्र प्रहीमेलेक को पास स्नाते देखा ॥ १० । स्नार चस ने चस के लिये यदावा से पूका श्रीर उसे भाजन-वस्तु दिई थै।र पांतश्ती गोल्यत् की तलवार भी दिई॥ १९। से राजा ने यहीतूव के पुत्र यहीमेलेक् याजक की कीर उस के पिता के सारे घराने की ष्पर्धात नेाव में रहनेदारे याचकों की व्रलवा भेजा थीर जब वे यब के यब शासन् राजा के पास आये, पर। तथ शासल् ने कहा है अहीत्य के पुत्र मुन वह दीला है प्रमुक्ता बाचा ॥ १३ । शांकल् ने उस से पूळा क्या कारण है कि तू श्रीर यिशे के पुत्र दोनों ने मेरे विकह राजद्रोध की ग्रीष्ट्री किई हैं तूने उसे राटी श्रीर तलवार दिई श्रीर उस के लिये परमेश्वर से पूछा भी जिस से वह मेरे विकह चठे थार रेसा घात लगार जैसा बाजकल लगाये है।। १४। प्रहीमेलेक् ने राजा की उत्तर देकर कहा तेरे सारे कर्माचारियां में दासद के तुल्य विक्यास-योग्य कीन है यह तो राजा का दामाद है खीर तेरी राजसभा में दाजिर हुआ करता श्रीर तेरे परिवार में प्रतिष्टित है। १५। क्या मैं ने स्नाज ही उस के लिये परमेश्वर से पूछना खारंभ किया है यह मुक्त से दूर रहे राजा न तें। अपने टास पर ऐसा कोई दीय लगाए न मेरे पिता के सारे घराने पर क्योंकि तेरा दास इस सारे वसेहे के विषय कुरू भी नहीं जानता ॥ १६ । राजा ने कदा हे यहीमेलेक तू यौर

<sup>(</sup>१) मूल में छोटा थीर बहा।

जारगा ॥ ,१०। फिर राजा ने उन पहक्यों से जो चस की खासपास खड़े घे कहा सुद्ध फोरके यहावा की याजकों की मार डाले। क्योंकि उन्हों ने भी दाजद की बद्दायता किई ग्रीर उस का भागना जानने पर भी सुक पर प्रगट नहीं किया। पर राजा के सेवक यहीवा के याजकों की मारने के लिये दाघ वढ़ाना न चाइते घे। १८। से। राजा ने दे। राग से अदा तू मुद्द फरके याजकों की मार डाल तब रहामी दीएग् में मुद्द फेरा थीर उसी ने याजकी की मारा थीर उस दिन सनीवाला रपीद पष्टिने दुर पचासी पुरुपी की ह्यात किया ॥ ९९ । श्रीर याजकों के नगर ने। व की चस ने स्त्रियां पुरुषां बालबच्चां दूर्धापच्छा बैसां गदद्दी खार भेड वकरिया समेत तलवार से मारा॥ २०। पर यहीतूव् को पुत्र यहीमेलेक् का रव्यातार् नाम रक पुत्र वच निकला थीर दाकद के पास भाग गया ॥ २९ । तब रख्यातार् ने दाकद की घताया कि पालल् ने यहीवा के याजकों का बध किया, २२। ष्ट्रीर दाकद ने ख्यातार् से कहा जिस दिन रदी भी दोरग वहा या उसी दिन में ने जान लिया कि वह निश्चय शासल् की वतारगा तेरे पिता के सारे घराने के नारे जाने का कारण में ही हुआ।। २३। त मेरे साथ निहर रहा कर मेरे प्राय का गाहक तरे प्राया का भी ग्राहक है पर मेरे साथ रहने से तेरी रक्षा होगी ॥

दे. श्रीर दालद की यह समाचार मिला कि पालिश्ती लीग कीला नगर से लड़ रहे श्रीर खालिहानों की लूट रहे हैं ॥ २। से दालद ने पहीवा से पूका कि क्या में जाकर पालिश्तियों की मारू पहीवा ने दालद से लहा जा खीर पालिश्तियों की मारके कीला की व्यवा ॥ ३। पर दालद के जनों ने एस से लहा हम ते। इस यहूदा देश में भी हरते रहते हैं से। यदि इम कीला जाकर पालिश्तियों की सेना का साम्धना करें ते। वहुत प्राधिक दर ने पहेंगे ॥ ४। से दालद ने यहीवा से फिर पूछा खीर पहें। वा ने उसे उत्तर देकर

तेरे , पिता का सारा घराना निश्चय भार डाला | कहा इसर खांधकर कीला का स्यों कि में जाएगा ॥ ,90 । फिर राजा ने उन पहरुखों से , जो पिति श्रितयों को तेरे हाथ में , कर दूगा ॥ ५ । से याजियों को मार डाला कों कि उन्हों ने भी दाजद खापने जानों को सार डाला कों कि उन्हों ने भी दाजद की सहायता किई खीर उस का भागना जानने पर भी सुक पर प्रगट नहीं किया । पर राजा के सेवक कोला के निवासियों को वचाया ॥ ई । जब खही- यहावा के याजकों को मारने के लिये हाथ बढ़ाना सेलेक् का पुत्र रव्यातार् दाजद के पास कीला-को न चाहते थे ॥ १८ । से राजा ने दें।स्मृ से कहा तू

**। तथ ग्राक्त की यह समाचार मिला कि** दालद कीला का गया है थ्रीर शासल् ने कदा परमेश्वर ने उसे मेरे दाध में कर दिया दै यह ता फाटक थीर वेंदेवाले नगर में घुसकर बन्द देा गया है ॥ ८ । से। शासल् ने अपनी सारी सेना की। सहाई के लिये व्रलवाया कि कीला की जाकर दाजद श्रीर उस के जनीं के। घेर ले॥ १। तय दाजद ने जान लिया कि शाजल मेरी छानि की युक्ति कर रहा है से उस ने स्थातार् याजक से करा स्पाद की निकट से या॥ १०। तब दाजद ने कहा दे इसारस् के परमेश्वर यहावा तेरे दास ने निश्चय सुना है कि णाकल मेरे कारण कीला नगर नाण करने की जाने चाइता है।। १९। च्या कीला के लेगा मुक्ते उम के वश में कर देंगे क्या जैसे तेरे दास ने मुना है घैसे ही शासल् थाएगा हे इसारल् के परमेश्यर ,यधाया ष्रपने दास की यह बता। यहीवाने कहा हां यह ष्यारगा ॥ १२ । फिर दाजद ने पूछा वया कीला को लाग मुभी थीर मेरे जनीं की शाजल की वश में कर देंगे यदे। वा ने कदा दां वे कर देगे॥ १३। तब दासद थीर उस के सन सो कोई क सा थे की ला से निकल गये थीर इधर उधर उदां कहीं जा रक्षे वहां गये थीर जब शाजल की यह वताया गया कि दासद कीला से निकल भागा है तब उस ने वहां जाने की मनसा क्रोड दिई॥

विचा ॥ इ। पर दाजद को जनों ने उस से, कहा हम तो इस यहूदा देश में भी हरते रहते हैं से यदि इस कीला जाकर पालिशितयों की सेना का साम्यना करें तो बहुत प्राधिक दर में पहेंगे॥ ४। सो दाऊद ने यहाबा से फिर पूका खीर पहे।वा ने, उसे उत्तर देकर देकर दाऊद ने लान, लिया कि शाऊल् मेरे प्राम्य की खोज द्वीर दाजद जीपू नाम जंगल के देरिश नान स्थान में | दाजद का पीका किया ॥ २६। शांकल तो पहाड था, १ई। कि शासत् का पुत्र योनातान् उठकर उस के पास देरिश में गया चीर परमेश्वर की चर्चा करके उस की दियाय यंघाया ॥ १७। उस ने उस ने कहा मत हर क्योंकि तू मेरे पिता शाकल के टाय में न पडेगा थीर तूटी इश्रास्त् का राजा रोता थीर में तेरे नीचे एंता श्रीर इस बात की मेरा पिता जाऊल भी कानता है ॥ १६ । तय उन दोना ने परोया की किरिया याकर आपस में वाचा यांधी सब दालद देरिश् में रद गया खीर वानातान् जयने घर चला गया ॥ १९। तव जीपी लोग गिया में शाहल के पास जाकर करने लगे दाहद ती इसारे पास देरिश के गठीं में वर्षात् उस दकीला नाम पटाडी पर हिपा रहता है हो यशीमान की दक्तिन स्रोर है। २०। से स्वय हे राजा तेरी सा इच्छा धाने की है ने। था थीर उस की राजा के राच में पक्रहया देना एमारा काम रोगा ॥ २९। ग्रांतल् ने कटा पटेाया की बागीय तुम पर दी क्योंकि तुम ने सक पर दया किई है। २२। तुम चलकर थैं।र भी निश्चय कर ला ग्रीर देख मालजर जान सा श्रीर उस के खड़े का पता सा। ला चेतर पुनेत कि उस की घटी किम ने देखा है क्योंकि किमी ने मुक्त से कदा है कि वह बड़ी चतुराई से काम करता है। २३। से करां कहीं यह किया करता है उन मय स्थानीं की देख देखकर परिचाना तय निश्चय कारके मेरे पास लाट प्राना खार में सुन्दारे साथ चलंगा थार यदि यह उस देश में कहीं भी दे। तो में उसे यहदा के एकारी में से ट्रंड निकालंगा ॥ ≈ । से घे चलकर शाकल् से पदिने सीपू की गये पर दाऊद यापने क्रनां चमेत माख्रान् नाम कंगल में चला गया चा जा धरावा में यशीमान की दिक्यन श्रीर पै॥ २५। से। शाकल् श्रपने बना को साध लेकर उस की खोज मे राया। इस का समाचार पाकर दाकद ढांग पर मे उतरके माख्रीन् जंगल में रष्टने लगा। यह सून शासल् ने मास्रीन् जगल में (१) मूल में परनेशार में उस के हाय बली किये। (२) मूल में यहाया के साम्हने।

की रक प्रार पार दासद प्रपने जनों समेत पदाद की दूसरी ख़ार जा रहा या ख़ार दाजद शाजल के हर के मारे बल्दी का रहा था थार शासल अपने जनीं समेत दाऊद श्रीर उस के जनीं की पकड़ने के लिये घेरा चाहता था, २७। कि एक दूत ने शासल् के पास प्राक्षर कदा फ़ुर्ती से चला था क्यों कि पालिश्तियों ने देश पर चठाई किई है। २८। यह सुन शासल् दासद का पीका क्षेत्रकर पालिशितयां का साम्द्रना करने की चला इस कारण उस स्थान का नाम चेलाइम्मइलकोत्। पड़ा ॥ २९ । घडां चे दाकद चठकर एन्सदी के सड़ी में रहने लगा ॥

२४ ज्ञव शाकल् पोलंशितयों का पीका करके लाटा तय उस की यह ममाचार मिला कि दाजद रन्गदी के जंगल में है॥ २। सा गांकल सारे इसारलियों में से तीन एजार को कांटकर दासद खैार उस के बना की वनैले यक्तरीं की चटाना पर खाजने गया ॥ ३ । जब यह मार्ग पर के भेडसालें के पास पहुंचा बद्धां सक गुफा थी तब शाकल् दिशा फिरने कें। उस के भीतर गया थार उसी गुफा के कीनों में दालद खार उस के जन बैठे हुए घे॥ १। तय दाखद के जनें ने उस से कहा सुन ब्याज बही दिन है जिस के विषय यदेश्या ने तुम से कदा या कि मै तेरे यशु की तेरे द्वाच में सैंग्य दूंगा कि तू उस से मनमाना कर ले। तय दाजद ने उठकर शांकल् के खागे की होर की क्रियकर काट लिया ॥ ५। इस के पीके दाकद शाकल् की याने की छोर काटने से पक्ताया, ६। छीर प्रपने जनों से कप्टने लगा यदीवा न करे कि मै अपने प्रमु से जी यदावा का अभिविक्त है रेसा काम कर्द कि उस पर दाध चलाकं क्योंकि वद यद्वाया का समितिक है। छ। ऐसी सार्त कहकर टाकद ने अपने सनों को घुडका खैार सन्दें शासल् की कुछ द्वानि करने की उठने न दिया। फिर शासल्

<sup>(</sup>१) मार्थात् यस निकसने की दाग। (२) पूल में, दाकद के मन ने उसे नारा।

एठकर गुफा से निकला खार खपना मार्ग लिया। द। इस के पीके दाकद भी उठकर गुफा से निकला खीर शासल की पीड़े से पुकारके बाला है मेरे प्रमु दे राजा। जब शाकल् ने फिरके देखा तथ दाजद ने भेमि की छोर सिर भुकाकर दगढवत् किई॥ ९। बीर दाकद ने शाकल् से कदा की मनुष्य कदते हैं कि दाकद तेरी दानि चांदता दै उन की तू स्थीं सुनता है ॥ १० । देखं थाज तू ने अपनी आंखों से देखा है कि यहार्या ने खाल गुफा में सुक्ते मेरे दाघ चेंग्र दिया या थीर किसी किसी ने तो मुभ से तुमे मारने की कहा या पर मुक्ते तुक्त पर तरस खाया श्रीर में ने कहा में श्रपने प्रभु पर छाथ न चलाऊंगा क्योंकि वह यद्दीया का श्रीभिपिक्त है। १९। फिर ' दे मेरे पिता देख अपने खागे की छोर मेरे दांच में ंदेख में ने तेरे बागे की क्षेर तो काट लिई पर तुभे घात न किया इस से निश्चय करके जान से कि मेरे मन में कोई ख़राई वा प्रपराध का केव नहीं है खीर में ने तेरा कुछ खपराध नहीं किया पर तू मेरा प्राया लेने की मानी उस का प्रहेर करता रहता है। **१२ । यहावा मेरा तेरा विचार करे छैार यहावा तु**क्त से मेरा पलटा ले पर मेर्रा हाथ तुभ पर न चठेगा॥ १३। प्राचीनें के नीतियचन के प्रनुसार दुष्टता दुष्टें। 'से हाती है पर मेरा छात्र तुक पर न चठेगा॥ १८। इसारल्का राजा किस का पीका करने की निकला है थीर किस के पी हे पटा है एक मरे कुत्ते के पी हे 'यक पिस्सू के पी है। १५। सें। यदी द्या न्यायी दी कर 'मेरा' तेरी विचार करे ग्रीर विचार करके मेरा सुकट्टमा सड़े थै।र न्याय करके मुभे तेरे दाध से 'बचार ॥ १६ । दांकद शासल् से ये वाते करी चुका या कि शासन् ने कहा है मेरे बेटे दासद का यह तिरा बोल है तब शाकल् चिंह्माकर रेने लगा। वि । फिर उस ने दार्जंद, से कहा तूं मुक्त से छाधिक धर्मी है तू ने तो मेरे साथ भलाई किई है पर मे ने तेरे साथ खुराई किई॥ १८। छीर तू ने छांज यह प्रगट किया है कि तू ने मेरे साथ मलाई किई

है कि जय यहीका ने मुने तेरे हाथ में कर दिया
तय तूने मुने छात ने किया ॥ १९ । भला क्या की है
सनुष्य प्रपने शत्रु की पाकर कुशल से चले जाने
देता है से जे। तून थाल मेरे साथ किया है इस
का याच्छा घटला यहाया तुने दे ॥ २० । की ग प्रव मुने मालूम हुआ है कि तू निश्चय राजा है। खारगा
थीर इचारल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर होगा ॥
२९ । से प्रय मुने से यहाया की किरिया खा कि
मै तेरे यंश की तेरे पीके माश्र ने करंगा की रेते
पिता के घराने में से तेरा नाम मिटा न डालूंगा ॥
२२ । से दाकद ने शाकल से ऐसी ही किरिया खाई ।
तव शाकल खपने घर चला गया थीर दाकट प्रपने
कों समेत गठीं की च्छ गया ॥

२५. जीर श्रमुरुल् मर गया थीर सारे इसार्थालया ने रंकट्ठे शिकर उस के लिये कालो पीटो थीर उस के घर शी में जो रामा में या उस की मिट्टी दिई। सब दाकद चलकर पारान् जंगल की चला गया ॥

२। माख्रीन् मे गक पुरुष रदता चा जिस का माल कर्मेल् मे था थीर खंट पुरुष बहुत बडा चा थ्रीर उस के तीन एकार भेड़े बीर एक एकार बर्क-रियां थीं थीर वह खपनी भेड़ें। का जन कतरा रहा था॥ ३। उरं पुरुष का नाम नावाल् खीर उस की स्त्री का नाम अवीगील् या स्त्री ता युद्धिमान थीर क्पवान थी पर पुक्त कठार श्रीर युरे युरे काम करनेदारा या वंद तो कालेंव्वंशी था।। 8। जब दाऊद ने जात में समाचार पाया कि नावास् व्यपनी भेडों का जन कतरा रहा है, ५। तय दाकद ने दस जवाने। की यहा भेज दिया श्रीर दाजद ने उन जवाना से कदा कि कर्मेल् मे नावाल के पास जाकर मेरी भार से उस का कुर्यलक्षेम पूका ॥ ६। श्रीर उस से यें। कदा कि तूँ चिरंबी बंदरे तेरा कल्याया रहे और तिरा घराना कल्याय से रहे और चो कुछ तेरा है यह कल्या इसे रहे। छ। मै ने सुना है कि तू जन कतरा रहा है तेरे चरवादे दम लोगों के पास रहे'खीर न ता' इस ने उन की

<sup>(</sup>१) गूल में हाय।

्रकुर कानि किर्दे° न उन का अनुरु खेाया गया ॥ ८। ∫ग़ैल् ने फुर्सी से दे। दी रोड़ी दे। कुष्पी दाख्य सधु अपने जवानों से यह वास पूरू ले कीर वे तुक की पांच भेड़ियों का मांस पांच सका भूना हुआ वताएंगे के दन जवानी पर तेरी अनुग्रह को दृष्टि अनाज एक सा गुच्छे किशमिश और श्रेजीरी की द्या हम ती आनन्द के समय में आये है से जी दी ही हिकिया लेकर गद्दे पर सद्वाई बीर उस कुछ तेरे दाय लगे वृष्ट अपने दासें और अपने वेटे ने अपने जवानी से कहा तुम मेरे आगे आगे चला दाकद को दे॥ १। ऐसी ऐसी बाते दाकद के में तुम्दारे पीके पीके बाती हू पर उस ने अपने ज्ञान जा उस के नाम से नावाल् की सुनाकर पति नावाल् से कुछ न कहा ॥ २० । वह गृदहे पर चुप रहें ॥ १०। नावाल ने दाजद के जनों को चळी हुई पहाड की आह में उतरी जाती थी कि उत्तर देकर उन से कहा टाकद कीन है यिशे का दाकद अपने क्रनों समेत उस के साम्हने उतरा आता पुत्र कीन है स्नाजकल बहुत से दास स्नपने स्नपने या से बह उन की मिली॥ २१। दाऊद ने ती स्वामी के पास से भाग जाते है। १९। क्या में साचा था कि मैं ने जी जंगल में उस के सारे माल ष्पपनी रेग्टी पानी श्रीर की पशु में ने श्रपने कतरने- की ऐसी रक्षा किई कि उस का कुछ नहीं खेा गया द्वारा के लिये मारे दें लेकर ऐसे लोगों को दें दू यह नि.सदें व्यर्थ हुआ क्यों कि उस ने मलाई के जिन को में नहीं जानता कि कहां के हैं ॥ १२ । से पलटे मुक्त से खुराई ही किई है ॥ २२ । यदि दाजद के जयानों ने लैाटकर प्रापना मार्ग लिया विद्यान की उजियाले होने तक, उस जन के सारे थीर लीटकर दस की ये सारी बात क्यों की त्या लोगो में से एक लड़के की भी में जीता छोड़ ता मुना दिई ॥ १३। तब दाजद ने अपने जनों से कहा परमेश्वर, मेरे सब प्रमुखों से ऐसा बरन इसे से व्यपनी व्यपनी तलवार वांध ले। से। उन्हों ने व्यपनी भी व्यधिक करे ॥ २३ । दाकद की देख ब्रबीगैल् अपनी तलवार याध लिई और दासद ने भी अपनी फ़ुर्ती करके ग्रदहे पर से उतर पड़ी और दासद की तलवार बांध लिई क्रीर क्रोई चार की पुरुष दाजद रम्बुख मुद्द की वल भूमि पर गिरके दग्डवत् को पोक्टे पोक्टे चले थार दो सा सामान को पास किई ॥ २८ । फिर बह उस को पांच पर जिरकी रह गये ॥ 98 । पर रक सेवक ने नावाल् की स्त्री कहने लगी है मेरे प्रभु यह ग्रपराध मेरे ही सिर पर प्राधीगील् को वताया कि दाऊद ने जगल से हमारे है। तेरी दासी तुम से मुक्क कहने पाए ग्रीर तू अपनी स्वामी की प्राणीधीद देने के लिये दूस भेने थे श्रीर दासी की बातीं की सुन ले ॥ २५ । मेरा प्रभु उस इस ने उन्दे ललकार दिया ॥ १६ । पर व मनुष्य दुष्ट नावाल् पर चित्त न लगार क्योंकि जैसा उस इस से बहुत ग्रच्हा वर्ताव रखते थे भार जब तक का नाम है वैसा वह पाप है उस का नाम ता इम मैटान में रहते हुए उन के साथ थाया जाया नावाल् है थीर सचमुच उस में मूठ्ता याई जाती करते घे तब तक न तो इमारी कुछ दानि हुई। है पर मुक्त तेरी दासी ने अपने प्रमु के सवानों की न दमारा क्षुक खोया ,गया ॥ १६ । जब तक हम जिन्दे तू ने भेजा था न देखा था ॥ २६ । थीर अब इन को साथ भेड बकरियां चराते रहे तब तक वे हे मेरे प्रमु यदीवा की जीवन की सेंह थीर तेरे रात दिन, इमारी प्राद्ध बने रहे॥ १७ । से। प्राव्ध जीवन को से।इ कि यदावा ने जी तुमें खून से सीचकर विचार कर कि वया करना चाचिये क्योंकि और अपने हाय के द्वारा अपना पलटा लेने से रेक वन्दों ने इमारे स्वामी की श्रीर वस के सारे घराने रक्खा है इस सिये ग्रव सेरे ग्रम श्रीर मेरे प्रमु की की दानि ठानी देशो, यह ता, ऐसा दुष्ट दे कि एस दानि के चाहनेहारे नावाल् दी के समान ठदरे ॥ से कोई दोल भी नहीं सकता ॥ १८। तब अबी- २०। थीर अब यह भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु

(१) मूल में उन की लजवाया। (१) मूल में विशास किया। के पास लाई है उन जवानों की, दिई जार जी

<sup>(</sup>३) मूल के म हम सजवाये गये। . . , (१) यह मपुर विशेष का नाम है। (३) समात् मूद ।

मेरे प्रमु को साथ चलते हैं। ३८। श्रपनी दासी का बापराध क्यां कर क्योंकि यहावा निश्चय मेरे प्रभ् का घर बसारमा और स्थिर करेगा इस लिये कि मेरा प्रभु यहावा की श्रीर से सहता है श्रीर जन्म भर तुक्त में को ई ख़राई न पाई जाएगी ॥ २९। थीर पद्मीप एक मनुष्य तेरा पीका करने थीर तेरे प्राया का गाइक दीने की चठा दे तीमी मेरे प्रमु का प्राच तेरे परमेश्वर यद्दावा की कीवनक्षी गठरी में बन्धा रहेगा स्नीर तेरे मनस्नी के प्रास की वह माना ग्रीफन में रखकर फैंक देगा ॥ ३०। से जय यहावा मेरे प्रभ के लिये वह सारी भलाई करेगा क्षा उस ने सेरे विषय में कही है थ्रीर तुभे इसारल् पर प्रधान करके ठहराएगा, ३९। तब तुमे इस कारण पक्ताना वा मेरे प्रमु की काती धकधकाना नः पडेगा कि तू ने स्रकार्य खून किया स्रीर मेरे प्रमु ने अपना पलटा आप लिया है फिर जब यहीया मेरे प्रभु से भलाई करे तब अपनी दासी की स्मरण करना॥ ३२। दाकद ने श्रवीगैल् से कटा इसारल् का परमेश्वर यद्वावा धन्य है जिस ने खाल के दिन सुमें मेरी भेट के लिये भेजा है। इह । श्रीर तेरा विवेक धन्य है श्रीर तू श्राप भी धन्य है कि तूने मुक्ते खाज को दिन खून करने छै।र खपना पलटा ष्राप लेने से रोक लिया है ॥ इष्ठा क्यों कि सचमुच इसारल्का परमेश्वर यहावा जिस ने मुक्ते तेरी दानि करने से रोका है उस की जोवन की सेंछ यदि तू फुर्ती करके मुमा से मेंट करने की न आती तो मि:सन्देह बिहान क्री उजियाले होने लीं नावाल् का को र्मलं लडका भी न वचता ॥ ३५। तब दाऊद ने उसे ग्रह्या किया जा वह उस के लिये लाई घी फिर उस से उस ने कद्दा छापने घर क्षुण्यल से जा सुन में ने तेरी बात मानी थीर तेरी बिनती श्रंगी-कार किर्द है। इदं। से अबोगैल् नावाल् के पास लैंट गई थ्रीर क्या देखती है कि वह घर में राजा की सी जेवनार, कर रहा है श्रीर नाबाल का मन मजन है स्प्रीर वह नशे में स्प्रति चूर हा जया है। सा एस ने भीर के रुजियाले होने से पहिले उस से कुछ (१) पूर्ल में दूरय का डीकर खाना न।

भी न कदा॥ ३०। विद्यान को जब नावास् का नर्शा उतर गया तब उंच की स्त्री ने उसे सारा दाल सुना दिया तब उस के मन का हियाँव जाता रहा श्रीरं वह पत्थर सा तुम हो गया ॥ ३८। स्नीर दस एक दिन के पीके परावा ने नावाल् की ऐसा मारा कि यद मर गया॥ ३९ । नायालं के मरने का दालं इनकर दासद ने कदा धन्य है यदाया जा नायाल के साथ मेरी नामधराई का मुकट्टमा लढा थीर ष्रपने दास की वुराई से रोक रक्का थीर यदीवा ने नावाल की व्यराई की उसी के सिर पर लाटा दिया है। तब दाजद ने लेशों की खबीशैल के पास इस लिये भेजा कि वे उस 'से उस की स्त्री द्याने की वातचीत करें॥ ४०। सा जय दास्द के सेयक कर्मेल् का श्रयीशैल्'के पास पहुचे तय उस से कदने लगे दालद ने इमें तेरे पास इस लिये भेजा दै कि तू उस की स्त्रों बने ॥ ४९। तंब बंद उठी थीर मुद्दे के वल भूमि पर गिर देगडकत् करके कचा तेरी दासी श्रपने प्रभुकी सेवकी के चरण धीने की लिये ताडी यने ॥ ४२ । तय प्रयोगिल् फुर्ती से उठी थीर गद हे पर चढ़ी थार उस की पाच सहिलियां उस के पीछे पीछे देा लिई थीर बंद दाजद के दूती के पीछे पीहे गई थै।र उस की स्त्री छा गई॥ ४३ । थ्रीर दार्स्ट ने पिजेल नगर की षदीने। षस् का भी ध्याद लिया से। वे दोनें। उस की स्लियां हुई ॥ ८४ । पर शार्जल् ने अपनी बेटी दांकदं की स्त्री मीकल् की लैशू के पुत्र गह्नीम्वासी पल्ती की दे दिया था॥

दे पित्र जीपी लाग गिया में शाकल् के पास साकर कहने लगे क्या टाकट उस 'हकीला नास प्रशाही पर बी प्रशीमीन के साम्टने हैं किया नहीं रहता ॥ २। तब शाकल् उठकर इसारल् के तीन एकार कांटे हुए योहा संग लिये हुए गया कि टाकट की जीप के जगल में खोजे॥ ३। बीर शाकल् ने अपनी कावनी मार्ग के पास हकीला 'प्रहाही पर' जी प्रशीमीन के

<sup>(</sup>१) मूल में बोटी बीर बंदा 'कुंछ। (१) मूल में चंस का

ने जान लिया कि शाक्त मेरा पीका करने की ष्माल में प्राया है। हा से दालट ने भींदयों की भेवकर निश्वय कर लिया कि शावल स्वेत्सव या गया है ॥ ४ । तय दावद उठ टर स्थान पर गया क्षरा प्राक्त पड़ा घा धीर दाकद ने उस स्थान की देया बड़ो शावल अपने सेनापति नेर् के पुत्र बहेर् समेत पहा या जावल ता गाहियों की बाह में पड़ा घा श्रीर उस के लेगा उस की चारें स्नार हेरे डाले हुए घे ह है। का दादर ने हिली फहीमैलेक चीर संस्थाए के पुत्र योषाव् के भाई प्रवीशे से करा मेरे माथ उस हाधनी में गांतत के पास कीन चलेगा जर्याजै ने कहा तेरे साघ में चलगा ॥ ०। मा दाइद धार प्रयोश राता रात उन लोगों के पास गये थीर क्या देखते है कि शांतल गाहियों की बाड़ में शिया हुला पढ़ा है थार उस का भाला उस के सिर्धाने भूमि में ग्रहा है सीर सब्देर् कीर स्थीर लोगा उस का चारी स्थार पढ़े हुन्हें॥ ८। तय प्रयोधी ने टाइट में कटा परमेण्टर ने पाल नेरे शतुको तेरे राध मंकर दिया है से अयमें उस की रफ बार मेसा मार्च कि भाला उसे बेधता ष्ट्रचा भूमि में धस सार थीर मुक्त की उसे दूसरी मारना न पहेगा ॥ १। दालद ने प्रयोगे से फरा बार उसे नाथ न कर बोकि पहाबा के प्रामिपिक्त पर राघ चलाकर कीन निर्दीप ठएर सकता ॥ १० । फिर दाकद ने फदा यदेग्या के जीवन की सेंद यदेग्या ही उस का मारेगा या यह श्रपनी मृत्यु से मरेगा वा यह लडाई में जाकर मर खारगा ॥ १९। ग्रहीया न करे कि मे व्यपना द्याप प्रदेशिया के श्रीभीयक्त पर बढ़ाकें उस के सिर्धाने से भाला श्रीर पानी की कारी उठा सं श्रीर इस चले वारं॥ १२ । तब दावद ने भाले और पानी की कारी की शादल के सिर्धाने से उठा लिया और वे चले गये थार किसी ने इसे म देखा थीर न खानान कोई खागा को कि व सय इस कारण से शिते घे कि यहोद्या की खोर से

(१) नृक्ष में अस का दिन भारणा भार वह नरेणा।

साम्दने है हाली पर दालद जंगल में रहा थार उस, उन की मारी नींट पह गई थी। १३। तब दालद परली खार जाकर दर के पहाड़ की चाछी पर खडा हुआ श्रीर दोनों के बीच बडा अन्तर घा॥ 98। फ़ीर दासद ने उन लोगी की फ़ीर नेर्के पुत्र प्रदेर की पुकारके कहा है प्रदेर क्या तु नहीं सुनता श्रद्भेर्ने उत्तर देकर कदा तूर्कीन है जा राखाकी प्रकारता है। १५। टाकद ने खड़ेर् से कहा का तु पुरुष नहीं है इसाम्ल से तेरे तुल्य कीन है त ने श्रपने स्थामी राजा की चौकरी क्यों नही किई रक जन ता तेरे स्वामी राजा का नाग करने घुसा था॥ १६। क्षेत्र काम तुने किया है वह श्रच्छा नहीं परे।या के जीवन की सेंह तुम लेगा मार डालने के यारय हा क्योंकि तुम ने खपने स्वामी यद्देश्या के श्रामियक्त की चैन्त्रसी नद्दी किई श्रीर श्रव देख राजा का भाला श्रीर पानी की कारी जा उस के सिर्राने घी से। कदां है ॥ १०। तब शासल् ने दासद का बोल पहिचानकर कहा है मेरे बेटे दालद क्या यह तेरा योल है दालद ने कहा हां मेरे प्रमु राजा मेरा ही बोल है।। १८। फिर उस ने कहा मेरा प्रभु अपने दास का पीका क्यों करता है मै ने क्या किया है छै।र सुक्त से कीन सी झुराई पुर्द हैं। १९। बाब मेरा प्रमुराजा अपने दास की याते सुन से। यदि यहावा ने तुमे मेरे विन्ह उसकाया हो तब तो यह भेंट ग्रहण करें पर यदि सादिमिये। ने रेसा किया दे। तो वे यहावा की खार से सापित टीं क्योंकि उन्हों ने खब मुक्ते निकाल दिया कि मै परे।वा के निज भाग में न रहे थै।र उन्दों ने कदा है कि का पराये देवताओं की उपासना कर ॥ २०। से। यय मेरा लेष्ट्र यद्दीया की यांखों की योट में भूमि पर न बचने पार इसारल् का राजा ता स्क चिरमु ट्रुटने साया है जैसा कि कोई पहाड़ों पर तीतर का अदेर करे॥ २९। शासल् ने कदा मैने पाप किया है हे मेरे बेटे दालद लीट ग्रा मेरा प्राय ग्राज के दिन तेरी इष्टि में धनमोल ठदरा इस कारण में फिर तिरी फुंक द्यानि न कच्या सुन में ने मूर्खताः किई

<sup>(</sup>१) मूल में मेरे हाथ में क्या युराई है। (१) मूल में. सूधे। (१) मूल में. गिरने।

ज्ञान इधर स्नाकर इसे ले जाए॥२३। यद्दीया रक रक को अपने अपने धर्म और सञ्चाई का फल देगा देख स्राज्यदेग्या ने तुभ की नेर दाय में कर दिया घा पर मैं ने यहावा के श्रामितिक पर श्रपना हाथ वढाना न चाहा ॥ २४। से जैसे तेरा प्राय थान मेरी दृष्टि में प्रिय' ठएरा बैसे ही मेरा प्राच भी यहे।वा की दृष्टि में प्रिय' ठहरे थै।र वह मुभी सारी विपत्तियो से हुड़ार ॥ २५ । ग्राकल् ने दाकद से कहा है मेरे बेटे दाकद तू धन्य है तू बड़े बड़े काम करेगा श्रीर तेरे काम मुफल दोंगे। तव दाजद ने श्रपना मार्ग लिया श्रीर घाकल भी श्रपने स्थान को लैंड गया ॥

> (दाकद का पलिगृतिया के यहा ग्ररण सेना ग्रीर शाक्ष भार यानाताम् का नारा जाना)

२७ स्त्रीर दाजद शेखने लगा खब में किसी न किसी दिन शाजल के द्वाय से नाथ दी जाजगा से मेरे लिये उत्तम यह है कि मै पर्लिश्तियों के देश में भाग जाऊ तय श्राकल् मेरे विषय निराण द्वारा स्रीर मुक्ते द्वारल् को देश को किसी साग में फिर न ठूंड़ेगा या मै उस को द्वाध से वच निकलूगा।। २। से। दाकद ग्रापने छ. सा साो पुरुषा को लेकर चला गया थीर गत् को राजा मार्ग्ने।क् को पुत्र श्राकीशूको पास गया॥ ह। श्रीर दासद श्रीर चस के सन संपने श्रपने परिवार समेत गत् मे पाकीश्र के पास रचने लगे। दासद तो अपनी दो स्त्रियों के साथ अर्थात् यिज्ञेली अही-ने। अस् श्रीर नावाल् की स्त्री कर्में ली खबीगैल् के साध रहा॥ ४। सब ग्राकल् की यह समाचार मिला कि दाऊद गत् की भाग गया है तब उस ने उसे फिर कभी न ठूका॥

् ४। दाजद ने आयकी श्रु से कहा यदि मुक्त पर सेरी अनुद्धक की दृष्टि हो तो देश की किसी अस्ती में मुक्ते स्थान दिला दे जहां में रहू तेरा दास तेरे - (१) मूल में बड़ा।

थीर मुक्त से खड़ी भूल घुई दै॥ २२। दालद ने | उसे उसी दिन सिक्लग् यस्ती दिई इस कारख से उत्तर देकर कहा है राजा भाले की देख कोई सिक्लग् याज के दिन ली यहदा के राजाश्री का वना है॥

> ९। पोलिंग्तियों के देश में रहते रहते दालद की रक घरस चार महीने बीते॥ ८। ग्रीर दाकद ने श्रपने जनें। समेत जाकर ग्राग्नरियों ग्रिजियों श्रीर श्रमालेकियों पर चढाई किई ये जांतिया ते। प्राचीन-काल से उस देश में रदती थीं ना शूर् के मार्ग में मिस देश तक है।। ए। दाऊद ने उस देश की। नाश किया श्रीर स्त्री पुष्प किसी की जीतान होडा थीर भेड यक्षरी गाय वैस गददे कट थीर वस्त्र सेकर लै।टा थीर स्राकीशृके पास गया॥ १०। याकीश ने पूका याज तुम ने चढाई ता नहीं किई दाजद ने कदा दां यट्टदा यरद्मेलियां श्रीर क्रेनिया की दक्षियान दिया में ॥ ११। दाऊद ने स्त्रो पुनप किसी का जीता न होडा कि उन्दे गत् में पटुचार उस ने सेचा या कि ऐसा न है। कि ये इमारा काम वताक्रर यह कई कि दाऊद ने ऐसा ऐसा किया है वरन जब से वह पोलिंग्रितयों को देश में रहता है तब से उस का काम ऐसा घी है ॥ १२ । से आकी शुने दाकद की यात सच मानकर कदा यद श्रपने इसा-रसी सोगों का प्रति घिनीना समा है से यह सदा ला मेरा दास घना रहेगा।

र् २८० जुन दिनों में पलिप्रितयों ने द्रखारल् से लड़ने के लिये अपनी सेना एक हो किई श्रीर श्राक्षीशूने दाजद से कहा निश्चय जान कि तुभी अपने जनी समेत मेरे साध येना में जाना द्वांगा॥ २। दाकद ने क्यांकी श्रू से कदा प्रस कारण तूजान सेगा कि तेरा दास का करेगा थाकी ग्रंने दाकद से कदा इस कारण में तुर्के ष्रपने विर का रक्षक सदा के लिये ठएराका। ॥

इ। श्रमूरल् तो मर गया था श्रीर सारे इसा-रिलयों ने उस के विषय काती पीठी थीर इस की उस के नगर रामा में मिट्टी दिई थी। थीर शाकल् साथ राजधानी में क्यों रहे॥ ६ । से बाकीश ने ने ब्रोकों ख्रीर मूतिसहि करनेहारी की विश्व से निकाल दिया था।

8। जब प्रतिक्रती रकट्ठे दुर तब जूनेम् में कार्यनी हाली ग्रीर शाकल ने सब इखारालियों की रकट्टा किया थार उन्हों ने गिलुया में कायनी डाली ॥ ५। पलिक्तियों की सेना की देखकर शाकल हर गया थीर उस का मन प्रत्यन्त घरघरा उठा ॥ ६ । थीर सय शासल् ने यद्याया से पूका तय यद्याया ने न सा स्त्रप्त के द्वारा घरे उत्तर दिया छै।र न करीस न निवयों के द्वारा॥ ७। से जाडल् ने खपने कर्म्मचारियों में कद्या मेरे लिये किसी भूत सिद्धि करनेद्यारी की खोत्रो कि मैं उस के पास जाकर उस से पृक्रं उसके कर्मचारियों ने उस से कदा गन्दीर् में एक भूत सिंहि करनेष्टारी रक्ती है ॥ ८। तय शासल् ने खपना भेष यदसा थार दूसरे कपड़े पाँदनकर देा मन्ष्य संग से रातारात चलकर उस स्त्री के पाम गया श्रीर कदा प्रपने चिह्न भूत से मेरे लिये माधी कदवा थ्रीर विस का नाम में लंगा उसे युला ला॥ १। म्बी ने उस से कहा तू जानता है कि शांतल् ने का किया है कि उस ने स्नोक्ता स्नार मृत सिंह करनेहारी की देश में नाश किया है फिर तू मेरे प्राय के लिये क्यों फदा लगाता है कि मुमे मरवा डाले॥ १०। गाजल् ने पराया की किरिया खाकर उस से करा यदेावा के लीवन की सेंद इस वास के कारण सुके दब्ह न मिलेगा॥ १९। स्त्री ने पूका में तेरे लिये किस की युलाकं उस ने कदा श्रमूरल की मेरे लिये घुला ।। १२ । स्रय स्त्री ने श्रम्यस् की देया तय कंचे ग्रव्ट में चिल्लाई खीर गांकल् में कदा तृ ने मुमे कों धाया दिया तू तो गांडल् है। १३। राजा ने उस से कदा मत हर तुमें क्या देख पहता है स्त्री ने शासल् से कदा मुक्ते एक देवता पृष्यियों में से चड़ता प्रुषा देख पहता है॥ १८। उस ने उस से पृक्रा उस का कैसा स्प दे उस ने कदा एक ब्रुट्डा पुरुष वागा स्रोठे दृर चठा थाता है से शासल् न निश्चय खानकर कि यह शमुण्ल् है श्रीधि मुंट भूमि पर गिरके दबढ्यत् किई ॥ १५ । श्रमूरल् ने शांकल् से पृका तू ने मुक्ते कपर युलवाकर क्यो सताया है

शासल् ने कहा में बड़े संकट में पड़ा हूं कि परित्रती मेरे साथ संदु रहे है सीर परमेश्टर ने मुने होड दिया और प्रवस्भेन तो नवियो के द्वारा उत्तर देता है स्रीर न स्थ्यों के से में ने तुभी खुलाया कि तू मुंभी जाता दें कि मैं वया करंग १६। श्रमूरस् ने कदा जब यदीया तुमें के। इकर तेरा ग्रमु वन गया तव तू सुमा से क्यों प्रकता है ॥ ९० । 'यदीवा ने ता जैसे मुक्त से ऋदवाया था वैसा ही उस से व्यवदार किया है अर्थात् उस ने तेरे द्वाध से राज्य क्रीनकर तेरे पहोसी दाखद की दे दिया है। १८। तुने जा यद्याचा की न मानी धीर न वामालेकियां की उस की भड़की घुण की प्रमुखार दगड दिया था इस कारण पहाँचा ने तुभ से प्याज रेसा वर्ताव किया॥ १८। फिर यद्दीया तुभ समेत इसारिक्यी के। प्रतिशितया के द्वाध में कर देशा चौर तू अपने घेटों समेत कल मेरे साथ द्वारा और इसारली सेना को भी यदे।या पोलिश्तियों के द्वाय में कर देशा । २०। तब शाकल् सुरन्त मुंग्न के बल भौंग पर गिर पढा और शमूरुल् की बासी के कारवा अत्यन्त हर गया उस ने उस सारे दिन ख़ीर सारी रात की भोजन न किया था इस से उस में यस सुद्ध न रक्षा। २९। तय स्त्री शाकल् के पास गर्इ कीर उस की व्यति व्याकुल देखकर उस से कहा सुन तेरी दासी ने तो तेरी यात मानी खार में ने खपने प्राय पर खेलकर तेरे यचने के। सुन सिया के। तूने मुऋ से करे।। २२। से प्रवत्भी प्रपनी दासी की वात मान थै।र में तेरे साम्दने एक दुकड़ा रे।टी रक्खूं तू चसे खाना कि जब तू अपना मार्ग ले सकी तब तुमी वल सा जार॥ २३। उस'ने नकारके कदा में न खालंगा पर उस के सेवकों स्रोर स्त्री ने मिलकर यहां लें। उसे दवाया कि घट उन की बात मान मूमि पर से चठकर खाट पर बैठ गया ॥ २८। स्त्री के घर में ता यक तैयार किया हुआ बक्का या से उस ने फुर्ती करके उसे मारा किर बाटा सेकर ग्रधा श्रीर बखमीरी राटी वनाकर, २५। शांकल् बीर उस के सेवकीं के ष्यारी लोई थ्रीर उन्हों ने खाया तय वे उठकर उसी रात चले गये ॥

<sup>(</sup>१) मूल वे घटा। (१) मूल में घटाछ।

र्टे. पिलिपितयों ने अपनी सारी सेना को अपेक् मे एकट्टा किया थीर इसारली यिजेल के निकट के साते के पास , होरे , डाले हुए घे॥ २। तव पलि प्रितयों के सरदार थपने थपने सैकडों थीर एकारी समेत आगो चढ गये थीर सेना की पिकाड़ी में आकीश के साथ दाजद भी खपने जनां समेत वढ़ गया। ३ । से प्रसिद्धती द्वाकिमी ने पूछा उन द्वियो का यहा क्या कान दे स्नाकीश ने पलिश्रती सरदारी से कदा क्या वह इसारल के राजा शाजल का कम्मेचारी दालद नहीं है जो क्या जाने कितने दिनों से घरन व्यरक्षें से मेरे साथ रहता है थीर जब से यह भाग खाया तब से खाल तक मैं ने उस में कोई दीप नहीं पाया ॥ १। तब पंलिश्ती दाकिम ' उस से क्रोधित धुर थीर उस से कदा उस पुस्य की लाटा दे कि वह उस स्थान पर जाए जी तूने उस को लिये ठइराया है वह हमारे संग लहाई मे न प्राने पाएगा न हो कि वह लहाई मे हमारा विरोधी वन नाए फिर वद अपने स्वामी से किस रीति से मेल करे क्या लेगों के सिर कटवाकर न करेगा ॥ ५ । क्या वह वही दाकद नहीं है जिस के विषय में लाग नाचते थीर गाते हुए एक दूसरे से कहते चे कि

शांकल् ने एकारी की पर दांकद ने लाखें। की मारा दें॥

है। तब आकीश ने दाकद की खुलाकर उस से कहा यहीवा के जीवन की सींद तू तो सींधा है खीर सेना में तेरा मेरे सा खाना जाना भी मुक्ते भावता है क्यों कि जब से तू मेरे पास खाया तब से लेकर खाज तक में ने तो मुक्त में कोई खुराई नहीं पाई, तीभी सरदार लेगा तुक्ते नहीं घाछते॥ ७। से खब तू कुशल से लाट जा न हो। कि पिल्श्रती सरदार सुक्त से खप्रसन्न ही। ॥ ८। केट ने खाकीश से कहा में ने क्या किया है खीर से में तेरे साम्हने खाया तब से खाज लीं तू ने दास में क्या पाया है कि मैं खपने प्रमु राजा

के शतुश्री से लड़ने न पार्छ। १ । साकीश ने दाकद की उत्तर देकर कहा हां यह मुक्ते मालूम है तू मेरी हुछि मे तो परमेश्वर के दूत के समान खट्का लगता है तीमी पिलाती हाकिमी ने कहा है कि वह हमारे सा लड़ाई में न जाने पाएगा॥ १०। से खब तू खपने प्रमु के सेवकी की लेकर दी तेरे साथ खाये हैं विद्यान की तहके उठना खीर तुम विदान की तहके उठना खीर तुम विदान की तहके उठकर राजियाला होते ही चले जाना ॥ ११। से विदान की दाकद खपने जने समेत तहके उठकर पिलश्रीतयों के देश की लीट गया। श्रीर प्रांतश्री यिज्ञेल की चठ गये॥

३०, ती सरे दिन जय दासद प्रपने सने। समेत सिक्लग् में पहुंचा तथ उन्हों ने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्किन देश थीर सिक्लग् पर चढाई किई थीर सिक्लग् को मारको फूँक दिया, २। थीर उस में के स्त्री चादि होटे वहे जितने चे सब की वंधुश्राई में से गये उन्दों ने किसी की मार तो नहीं डाला सभे के लेकर ग्रपना मार्ग लिया ॥ है। सा जब दाकद ग्रपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा तय नगर ते। जला पडा था थीर स्तियां थीर बेटे बेटियां वंधुखाई मे चली गई घीं ॥ ४। सा दाकद थीर वे लाग का उस के साथ थे चिल्लाकर इतना राये कि फिर उन्हें रोने की शक्ति न रही ॥ ५ । श्रीर दाउद की दे। स्त्रियां यिजेली ब्रहीनाब्रम् थै। र कर्मेली नावाल् की स्त्री अवीगैल् वम्धुयाई मे गई घी॥ ६। ग्रीर दाकद बहे संकट में पड़ा वर्षािक लोग व्यवने घेटा घेटियों को कारण बहुत ग्रोकित दोकर उसंपर पत्थरबाद करने की चर्चा कर रहे थे पर दाकद ने प्रपने परमे-भगर यहावा का स्मरण करके हियाय खाग्या ॥

०। तथ दालद ने छाही मेलेक् के 'पुत्र' एव्यातार् याजक से कहा रिपाद को मेरे प्रास की से रव्या-तार् ग्याद को दालद के पास ले छाया ॥ ८। स्रोर दालद ने यहां वा से पूका वया में इस दल का पीका कह वया उस की जा पकडूगा उस ने उस से कहा

(१) मूल में यहावा में।

पीका कर क्योंकि तू निश्चय उस की पकड़ेगा थीर। नि सन्देह सब कुछ हुए। लाएगा॥ ९। तब दाकद थ्रपने छ से। साधी जनों को लेकर वसार नाम नाले सक पहुंचा। बदां कुछ लेगा हो हे जाकर रह गये॥ १०। दाकद ते। चार सा प्रत्यें। समेत पीका किये चला गया पर दो सी जो ऐसे चक गये चे कि वसे।र नाले के पार न जा सके वहीं रहे॥ ११। उन की एक मिसी पुरुष मैदान में मिला से। उन्हों ने उसे दांजद के पास ले जाकर रोटी दिई सार एस ने उसे खाया तब इसे पानी पिलाया॥ ५२। फिर उन्हा ने उस की खंजीर की टिकिया का रक टकडा थीर दे। गुच्छे किश्मिश्विये श्रीर जब उस ने खाया तब उस के जी मे जी ग्राया उस ने तीन दिन थ्रीर तीन रात से न तो राठी खाई न पानी पिया घा॥ १३ । तब दाजद ने उस से पूछा तु किस का जन है और कहा का है उस ने कहा मे ता मिंछी जवान थार एक बमालेकी मनुष्य का दास डूं ग्रीर तीन दिन दुर कि मै बीमार पडा ग्रीर मेरा स्वामी मुक्ते होड गया ॥ १८ । इस लोगों ने कारेतिया की दक्कियन दिशा में श्रीर यहूदा के देश में खीर कालेव की दक्किवन दिया में चढाई किई थ्रीर सिक्लग्की स्नागंलगाकर फूंक दिया या॥ १५। दाकद ने उस से पूका क्या तू मुभी उस दल क्षे पास पहुचा देगा उस ने कद्दा मुक्क से परमेश्वर की यद किरिया खा कि मै तुभी न ती प्राया से मार्चगा थीर न तेरे स्वामी के दाय कर दूंगा तव मै तुक्ते उस दल के पास पहुचा ट्रगा॥ १६। जव उस ने उसे पहुंचाया तब देखने में क्या खाया कि वे सारी भूमि पर क्रिटको द्वुए खाते पीते खीर उस घड़ी लूट के कारण की वे पिलिश्तियों के देश श्रीर यहूदा देश से लाये घे नाच रहे हैं॥ १७। से दासद उन्दं रात की पहिले पदा से लेकर दूसरे दिन की साभ तक सारता रहा यहां लों कि चार सा जवान क्रीड़ की कटों पर चढ़कर भाग गये उन में से एक भी मनुष्य न बचा॥ १८। योग जो कुछ अमालेकी से गये ये वह सब दांकट ने क़ुहाया शार दांकद ने

चन को क्या होटे क्या बड़े क्या बेटे क्या-बेटियां ध्या लूट का माल सब कुछ जी यग्नेकी ले गये घे उस में से कोई वस्तु न रही की उन की न मिली हो। क्योंकि दालद सब का सब लाटा लाया ॥ २०। ग्रीर दाकद ने सब भेड बक्रियां थेर गाय बैल भी जुट लिये थ्रीर इन्दे लेगा यह कहते हुए खपने छोरी के श्रामे हांकते मये कि यह दाकद की जुट है। २९। तब दालद उन दो है। पुरुषों के पास थाया की ऐसे थक गये थे कि दाजद के पी है पी है न जा सकी थे थीर घरेार नाले के पास क्रोड दिये गये घे थीर वे टाकद से भार उस के संग के लागों से मिलने की चले थ्रीर दासद ने उन के पास पहुचकर उन का कुशल चेम पूछा ॥ २२ । तब उन सेगों में से सी दाकद के संग गये थे सब दुष्ट श्रीर श्री है लेगी ने कहा वे लोग इमारे साथ न चले थे इस कारण इम उन्दे प्रपने हुङ्ग्ये दुर लूट के माल में से कह न देंगे केवल एक एक मनुष्य की उस की स्त्री श्रीर बाल बच्चे देंगे कि वे उन्हें लेकर चले जाएं। २३। पर दालद ने कहा है मेरे भाइया तुम उस माल को साथ ऐसा न करने पाख्रीगे जिसे यहावा ने इसे दिया है थ्रीर उस ने हमारी रक्ता किई थ्रीर उस दल की निजय ने हमारे जपर चढ़ाई किई घी इसारे हाथ से कर दियां है॥ २४। श्रीर इस विषय मे तुम्हारी कीन सुनेगा लड़ाई में जानेहारे का जैसा भाग दे। सामान के पास बैठे दूर का भी बैसा ही भाग होगा दोनें एक ही समान भाग पारंगे॥ २५। श्रीर दाकद ने इसार्शलयों के लिये ऐसी ही विधि थीर नियम ठदराया' थीर वह उस दिन से लेकर खारो की वरन खाल हो वना है।

२६। फिर सिक्ला में पहुंचकर दालद ने यहूदी परिनियों के पास जो उस के मित्र घे लूट के माल में से कुछ कुछ भेजा खार यह कहलाया कि यदाया के शत्रुषों से लिई हुई लूट में से तुम्हारे लिये यह भेंट हैं॥ २०। खर्थात् वेतेल् दिक्खन देश में के रामीत् यत्तीर्, २८ । श्ररीसर् सिष्मीत् स्थतमी, ६९ । राकाल् यरध्मेलियों के नगरीं क्रेनियों के श्रपनी दोनी स्त्रियों को भी कुछा लिया॥ १९। घरन नगरीं, ३०। द्वीमी कीराश्रान् श्रताक्, ३९। देने त् बुद्ध कुछ नेजा।। ''

्रेश् प्रतिप्रती तो इश्वार्शतयो से सड़े श्वीर इश्वारती पुरुष पंलिक्षित्यों के साम्हने से भागे छीर गिल्बी नाम यदाङ्क पर सारे गये॥ २। श्रीर पलिश्ती शाकल् थीर इस के पुत्रों के पीके लगे रहे थीर पलिकितयों ने शाकल् के पुत्र यानातान् खबीनादाव् श्रीर मक्कीशू को भार है। है। श्रीर शासल् के साथ लढाई थीर भारी द्वाती गर्द थीर धनुर्धारियों ने उसे जा लिया खीर वह उन के कारण चत्वन व्याकुल हो र्गया ॥ ८। तब शाकल् ने अपने द्वश्चियार छेनिदारे से कहा अपनी तलवार खींचकर मेरे भींक दे ऐसा न ही कि वे खतनारहित लेगा खाकर मेरे भीक दें थीर मेरा ठट्टा करे। पर उस के इधियार छोनेहारे में श्रत्यना भय खाकर रेसा करना नकारा तब शासल थ्रपनी तलबार चडी करके उस पर शिर पडा। ५। यह देखकर कि शाकल् मर गया उस का हथियार केनिहारां भी अपनी तलवार पर आप निरक्षे उसं

थादि खितने स्थानों से दार्जद खपने जनों समेत के सारे जन उसी दिन एक संग मर गये। । । गह फिर्रा करता था उन सब के पुरिनये के पास उस ने हिस्सकर कि इसाएकी पुरुष भाग गये थे।र शाहस् क्षीर उस की पुत्र मर गर्ये उस तराई की परली खोर-वाले खार पर्टन के पारवाले भी इसारली मनुष्य खपने खपने नगर की छोड भाग गये थीर पलिक्ती षाकर उन में रहने लगे॥

द। दूसरे दिन जब पलिश्ती मारे हुओं के माज की जूटने आये तब उन की शाबल् थीर उम्र के तीनो पुत्र शिल्बी पहाड पर पडे हुए भिले॥ ९। भे<sub>र उन्हों ने शाकल् का सिर काटा थीर द्वीषयार</sub> जूट लिये थीर पलिशितयों के देश के संघ स्थानी में द्ता का इस लिये भेजा कि उन के देवालयां श्रीर साधारण लोगों में यह ग्रुभ समाचार देते सारं॥ १०। तब उन्हों ने उस के इधियार ते। आक्रोरेत नाम देखिया के मन्दिर में रक्खे ग्रीर उस की साग बेत्ज्ञान् की शहरपनाह में जह दिई॥ ११। अब गिलाद मे के याबेश के निवासियों ने सुना कि पीलिंडितयों ने शांजल् से क्या क्या किया है, १२। तब सब श्ररकीर चले थीर रातीरात जाकर शांकल् थीर चय की प्रतो की लोधे घेत्शान् की शहरपनाइ पर से यास्रेश् में ले आये और वर्धी फूंक विर्दे ॥ १३। तत को साथ मर गया ॥ ई। यो शाकल् कीर उस की उन्हों ने उन की इड्रियों लेकर यावेश् में की भाक की तीनीं पुत्र थार उस का इधियार केनिहारा थार उस नीचे गाह दिई थार सात दिन का उपवास किया।

## शमूएल् नाम दूसरी पुस्तक।

(दाकद का शाक्ष के खून का दरई देना) 🔑 🐔 १. प्राप्ता के मरने के पीछे जब दाजद । श्रमाचे किया की मारके त्व श्रीर- कार्क्ट की विक्**लाँ में रहते दी दिन** गये, २। तर्व तीसरे दिन छावनी में से शासल

डाले हुए खाया छीर सब वह दासद के पास पहुचा तब भूमि पर गिरके दग्रहवत् किई॥ ३। दाजद ने उस से पूछा तू कहां से खाया है उस ने चस से कथा में इसारली कावनी में से बचकर आया हूं॥ १। दासद ने उस से पूका वहा क्या वात पास से एक पुरुष क्षपडें कार्डे सिर पर धुलि । हुई सुके बता उस ने कहा यह कि सेता रखमूनि

क्रोड़कर भाग गये थे।र बहुत लेगा मारे गये थे।र शांकल और उस का पुत्र योनातान भी मारे गये है।। ५। दाकद ने उस समाचार देनेहारे जवान से पूछा कि तू कैसे जानता है कि शाजल् श्रीर उस का पुत्र योनातान् मर गये ॥ ६ । समाचार देनेहारे जवान ने कहा संयोग से मै गिल्बी पहाड पर घा ता क्या देखा कि शाकल् अपने भाले की टेक लगाये हुए है फिर में ने यह भी देखा कि उस का पांका किये हुए रथ थीर सवार खड़े बेग से दै। ड़े प्राप्ते हैं ॥ ७ । उस ने पोझे फिरके सुके देखा श्रीर मुक्ते पुकारा में ने कहा क्या ग्राज्ञा॥ ८। उस ने मुक्त चें पूछा तू की न है मैं ने उस से कहा में तो श्रमासेको हूं ॥ ९। उस ने मुक्त से कहा मेरे पास खड़ा द्वाकर मुभी मार डाल क्यों कि मेरा सिर ती घूमा जाता है पर प्राया नहीं निकलता ॥ ९०। सी में ने यह निश्चय करके कि वह गिर जाने के पीछे नहीं बच स्वकता उस के पास खड़े हाकर उसे मार द्वाला ग्रीर में उस के सिर का मुक्ट ग्रीर उस के द्दाच का ककन लेकर यहां श्रपने प्रमु के यास स्राया ष्ट्र॥ १९। तस्र दाकद ने श्रापने कपड़े प्रजयकार फाड़े क्रार जितने पुरुष उस के संग घे उन्हों ने भी वैसा ही किया॥ १२। ग्रीर वे शांकल् ग्रीर उस के पूत्र योनातान् ग्रीर यहोवा की प्रका ग्रीर इसारल् के घराने के लिये काली पीटने श्रीर रीने लगे श्रीर सामा लीं कुछ न खाया इस कारण कि वे तलवार से मारे गये थे॥ १३। फिर दाकद ने उस समाचार देनेहारे जवान से पूछा तू कहा का है उस ने कहा में तो परदेशों का बेटा अर्थात् अमालेकी हू॥ पष्ट। दाजद में उस से कहा तू यद्दीया की श्रीभीपत्त की नाथ करने के लिये हाथ बढ़ाने से क्यों नही हरा॥ १५। तत्र दाकद ने एक क्यान की युलाकर कहा निकट जाकर उस पर प्रदार कर। से। उस ने उसे रेसा मारा कि व्रद∽मर गया॥ १६ । श्रीर दाजद ने इस से कहा तेरा ख़ून तेरे ही सिर पर पडे क्यों कि तू ने यह कदकर कि मै हो ने यहावा के श्रामिपिक्त (१) वा मुक्त वर । (२) नूस में नेरा प्राय मुक्त ने सम ला

सनूचा है। (३) बां उस पर।

की मार डाला अपने सुद्द से अपने ही विकृष्ट साची दिई है।

(शाक्षल् श्रीर योनातान् के लिये दाकद का बनाया हुआ विलापगीत)

१९। तस दासदं ने शासल् श्रीर उस के पुत्र योनातान् के विषय यह विलापगीत बनाया, १८। श्रीर यहूदियों की यह धनुष नाम गीत सिखाने की श्राद्धा दिई। यह याशार् नाम पुस्तक में लिखा हुआ है॥

१९। चे च्छारल् तेरा शिरामिंग तेरे कचे स्थानीपर मारा गया

शूरवीर क्योकर गिर पड़े है। २०। गत् में यह न बताखी खीर न अश्क्लोन् की सहकों में प्रचारी, न हा कि पलिश्ती स्त्रियां स्नानीन्द्रत हो

न द्वा कि खतनारहित लेगों की बेटियां दुलसने लगे।

२१। हे गिल्वा पहाडी

तुम पर,न थ्रोस पडेन बरपा द्वी न मेट की

योग्य उपनवाने खेत पाये नार . क्योंकि यहां शूर्य्वारा की ठाले अशुद्ध ही गर्द श्रीर शाकल्को ठाल विना तेल लगाये रह गई । २२। जूमो हुश्रों के लाष्ट्र वहाने ने श्रीर शूरवीरीं

का चर्ची साने से

योनातान् का धनुष लीट न जाता था श्रीर न शाकल् की तलवार हूकी फिर खाती थी। २३। शाकल् ख्रीर योनातान् जीते जी तो प्रिय

श्रीर मनभाक थे श्रीर मृत्यु के समय श्रालग न दुर वे सकाव से भी वेग सलनेहार

श्रीर सिंह से प्राधिक पराक्रमी थे। २८। हे इसारली स्किया शासल् के लिये राखा बहु ता तुम्हें लाही रंग के वस्त्र पहिनाकर

सुख देता

कीर तुम्हारे अस्त्री को जपर योगे को ग्रहने पश्चिमाता था। २५। युद्ध के बीच श्रूप्रबीर कैसे गिर गये
हे योनातान् हे कंचे स्थानी पर जूमे हुए,
२६। हे मेरे भाई योनातान् मे तेरे कारण दुख
में हू
तू मुसे बहुत मनमाक जान पहला था
तेरा प्रेम मुक्त पर खनूप
बरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढकर था॥
२०। श्रूप्कीर स्थाकर गिर गये
श्रीर युद्ध के हथियार कैसे नाश हो गये है।
(साक्द के हेशेन् में राज्य करने का हक्ताना)

कि वया में यहुदा को किसी नगर कि वया में यहुदा को किसी नगर में जाऊ यहाया ने उस से कहा हां जा टाऊद ने फिर पूछा किस नगर में जाऊं उस ने कहा हेन्नोन् में ॥ २। से दाऊद यिजें की ग्रहीनाग्रम् श्रीर कर्में की नाबाल् की स्त्री श्रवीगैल् नाम ग्रपनी दीनें। स्त्रिया समेत बहां गया ॥ ३। श्रीर दाऊद श्रपने साधियों की। भी एक एक के घराने समेत वहा ले गया श्रीर बे हेन्रोन् के गांवा में रहने लगे ॥ १। श्रीर यहूटी लोग गयं श्रीर बहां दाऊद का श्रामिपेक किया कि बह यहूदा के घराने का राजा हो॥

श्रीर दालद की यह समाचार मिला कि जिन्हों ने शालल की मिट्टी दिई सा गिलाद के यात्रेश्र नगर के लोग है। १। से दालद ने दूता से गिलाद के यात्रेश्र नगर के लोगों के पास यह कहला भेला ग्रहात्रा की खाशीप तुम पर ही क्यों कि तुम ने अपने प्रमु शालल पर यह कृपा करके स्म की मिट्टी दिई। ६ से अब यहात्रा तुम से कृपा खीर सञ्चाई का व्रतांत्र करे खीर में भी तुम्हारी इस भलाई का व्रतांत्र करे खीर में भी तुम्हारी इस भलाई का व्रतांत्र करे खीर में भी तुम्हारी इस भलाई का व्रतांत्र करे खीर में भी तुम्हारी इस भलाई का व्रतांत्र को दूंगा क्योंकि तुम ने यह काम किया है। १ खीर खब ियान व्याप्त कारी खीर पुरुषार्थ करें क्योंकि तुम से यह काम किया है। १ खोर खब ियान कपर राक्षा होने की मेरा खामेंक किया है।

द। पर नेर्का पुत्र प्रद्नेर्को घाकल्का प्रधान
। प्रें घा उस ने घाकल्को पुत्र ई्यूबी छेत् की।
। ले पार जाकर मद्दनैस् में पहुचाया, १। स्नीर उसे

गिलाद् अधूरियों के देश यिजुल् रहें में विन्यामीन् वरन सारे इसारल् के देश पर राजा किया में 90। आजल् का पुत्र ईश्वीधेत् चालीस वरस का धा जब वह इसारल् पर राज्य करने लगा खीर दे। वरस ली राज्य करता रहा पर यहूदा का घराना दाजद के पन्न में रहा॥ १९। खीर दाजद के हेग्रीन् में यहूदा को घराने पर राज्य करने का समय सार्के सात वरस था॥

१२। श्रीर नेर्का एत्र खड्नेर् श्रीर शाकल्को के पुत्र ईश्बेशित के जन मध्नैम् से शिवीन की श्राये॥ १३ । तवं सख्याष्ट् का पुत्र येश्रियाय् श्रीर दासद को जन देवे।न् से निकालकर उने से गियोज़ के पाखरे के पास मिले श्रीर दोना दल उस पाखरे की रक रक ग्रोर बैठ गये॥ १८। तब श्रद्धेर् ने योग्राष्ट्र से कर्हा जवान लोग उठकार हमारे साम्तने खेले योग्राव् ने फला बर्चा वे उठे॥ १५। सी वे उठे थीर विन्यामीन् श्रर्थात् शाकल् के पुत्र ईश्वेशशेत् के पच के लिये बारइ जन गिनकर निकले ग्रीर दाकद के जने। में से भी वारद निकले॥ १६। ग्रीर उन्दों ने रेक दूसरे का सिर पकडकर श्रपनी श्रपनी तलवार एक दूसरे के पांतर में भाक दिशे के एक ही सग मरे इस से उस स्थान का नाम देरकथरस्रीम् पढ़ा वह गिवीन् में है ॥ वें । श्रीर उस दिन वंदा घार युद्ध हुआ स्रीर स्रह्मेर् स्रीर दक्षारल् की पुरुष दाकद को जनों से हार गये॥ १८। वहां तो येखास् प्रकीशै थीर ष्यसादेल् नाम सरवाद् के तीनी पुत्र घे कीर ष्यसाहेल् वनैले चिकारे के समान वेगा दे। इनेहारा षा॥ १९ । से। ग्रसाद्देल् श्रद्गेर्का पोक्टाकरने लगा थ्रीर उस अका पीका करते हुए न ते। दक्षिनी ग्रीर सुड़ान वार्ड स्रोर॥ २०। स्रह्मेर्ने पीहे फिरके पूका क्या तू प्रसाद्देल् दै उस ने कदा हां में अदी ष्ट्र॥ २९। ब्राह्मेर् ने उस से कहा चाहे दिहनी साहे वाई खोर मुड किसी जवान की प्रकड़कर उस का बक्रतर ले ले पर ग्रमिष्टल् ने उस का पीक्रा छोदने से नाष्ट किया॥ २२। अञ्जर्ने असादेल् से फिर कहा मेरा योका के। इसे दे मुर्फ की। क्यों तुमे

<sup>(</sup>१) सर्वात् सूरियों का सेत।

मारके मिट्टी में मिला देना यह गैसा करके में तेरे भार्ष याषाय का जपना मुत्र की विखाना ॥ == । तीभी उस ने घट बाने की नकारा सा खड़ेर् ने अपने भाले की पिछाडी उस के पेट में गैसे मारी कि माला पारपार रेकर घीछे निजला से। यह यहीं गिरफे मर गया थार जितने लाग एम स्वान पर प्रापे वर्धा प्रमाद्देल शिरकी मर शया मे। भव राहे रहे ह = अ। पर गोधाय थीर ययोगै लब्नेर् का पीका किये रहे और मुर्ण हुयते हुयते ये श्रम्मा नाम चस पहाडी में पहुंचे के शियोन् के जगम के मार्ग में गीए के मामने हैं॥ २५। बीर विन्यामीनी खड़ेर् के पीड़े देश्वर एक इल दे। गये ग्रीर एक प्रदाही को चाही पर खडे हुण ॥ २६। तब खन्नेर् योखाब् की पुकारके कहने लगा बग्रा रालवार मदा ली मारतो रहे क्या गुनर्ती ज्ञानता कि इस का फल दु त्रदारं होगा त क्रय मी प्रपने मोगों की श्रामा न देशा कि श्रामने भाषयों का पोका क्रीडकर नाटा ॥ २० । याम्राव् ने क्षता परमेश्वर के जीवन को भीए कि यदि तू न द्याला ऐता सा नि सरीय नेतां मधेरे ही चले चाते स्रीर ग्रापने ग्रापने भाई का पीक्षा न करते ॥ == । तय यायाय ने नर्रामगा फुका थीर मन सात छदर तथे बीर फिर द्यारलिये। का पीछा न किया श्रीर लहाई फिर न किई॥ र्दा थीर श्रेष्ट्रे श्रापने सनेत समेत समी दिन रातों-रात श्रराधा में दीकर गया श्रीर यहन् के पार हो मारे वित्रीन् देश दीकर मदनेस् मे पर्वा ॥ ३०। श्रीर वात्राय श्रद्धेर का पीका क्षास्कर लाटा श्रीर क्षय उस ने मध लोगी की ग्याष्ट्रा विवा तथ व्या देखा कि दासद के सने में से द्वीम पुरुष कीर श्रमार्टन् भी नहीं है॥ इप । पर दाजद के जनें। में विन्यामीनियां और श्रश्नेर के जनां की ऐसा मारा कि उन में सीन मी साठ जन मर गये॥ ६३। थ्रीर उन्हों ने श्रमादेल की उठाकर उस के पिता के कथरिस्तान में की चैत्लैंटेम् में या मिट्टी दिरं तथ यात्राय् अपने जनी समेत रात भर चलकर पर फटरी रेग्रीन् म परुचा ॥

(१ नूत में, कदवाएट।

३. प्राम्जल् के घराने श्रीर दासद के घराने के घीच बहुत दिन से लो सहाई होती रही पर दासद प्रवल होता गया । श्रीर जातल् का घराना निर्वल पहता गया ।

३। थीर ऐत्रोन् में दालद के पुत्र उत्पन्न दुए।
उम का लेठा घेटा श्रम्नोन् था लें। यिनेली श्रद्धांने। श्रम्
से लन्मा था ॥ ३। श्रीर उस का दूसरा किलाय था
लिस की मा क्मेंली नाघाल की स्त्री श्रद्धींगेल् थी
तीसरा श्रद्धणालाम् लें। ग्राग्र् के राला तत्में की
घंटी माका से लन्मा था, 8। चीथा श्रदीनिष्याद् लें। एग्गीत् से लन्मा था पांचवां श्रपत्याद् लिस की मा श्रदीतल् थी, ५। इस्टवां पित्राम् लें। राला नाम दालद की स्त्री से जन्मा। हेन्रोन् में दालद में ये ही उत्पन्न हुए॥

र्ध। जय गाउँ ल् ग्रीर दासद दीनों के घरानें। के धीच लहाई द्या रही भी तथ श्रद्भेर शाकल् के घराने की महायता में यल घडाता गया ॥ छ। शांकल् के ता गक रधेली थी जिस का नाम रिम्पा था घट ष्रया की घेटी घी खार ईक्वार्शन् ने स्रोत्रे से पूछा तू मेरे पिता की रखेली के पास क्यों गया॥ ६। र्पेण्यागित् की याता के कारण स्रिष्ट्रे स्रोत के छित द्वाकर करने लगा बचा में यहूदा के कुत्ते का सिर ष्ट्रश्राज लें। में तेरे पिता शोजल्कों घराने **खे**।र उस के भाइयों और मिन्नों का प्रीति दिखाता स्नाया ष्ट्र कि सुभी दाजद के छाथ पडने नदी दिया फिर तू श्रय मुक्त पर उस स्त्री के विषय दीप लगाता है। ए। यदि मे दाजद के साथ ईश्वर की किरिया के ब्रनुसार वर्ताव न कर ते। परमेश्वर ब्रावेर् से यैसा ची यरन उस से भी खोंघक करे॥ १०। खर्थात् म राज्य के। णाकल् के घराने से कीनूगा खैार दासद की राजगट्टी दान् से लेकर बेर्जेबा ली इस्रास्ल् क्रीर यहूदा के कपर स्थिर कथेगा॥ १९। क्रीर बध श्रद्भेर् कें। कोर्द्र उत्तर न दे सका इस लिये कि बद वस से खरता था।

पर। तव प्रद्नेर्ने उस की नाम से दाजद की पास दूतीं से फाइला भेजा कि देश किस का है

यौर यह भी कहला भेजा कि तू मेरे साथ वाचा, अन्नेर् दाकद के पास हेने।न् में न था क्येंकि उस बांध थ्रीर में तेरी सद्दायता करता कि सारे इसा-यल् को मन तेरी खोर फेर दू॥ १३। 'दाऊट ने कहा मला में तेरे साथ वाचा तो वांधूंगा पर एक बात मैं तुभा से चाइता हू कि जब तूँ मुभा से भेंट करने स्रार तब यदि तू पहिले शासल् की बेटी मीकल् को न ले खार तो मुस से भेंट न होगी ॥ ९८ । फिर दाकद ने शाकल् के पुत्र ईश्वोशेत् के पास दूती से यह कहला भेजा कि मेरी स्त्री मीकल जिसे मे ने एक सा पालिकितया की खलाडियां देकर प्रपनी े कर लिया था उस की सुके देदे॥ १५ । सी ईण्ट्रीयेत् ने लोगो को भेतकर उसे तैय् के पुत्र पल्तीरल् के पास से छीन लिया ॥ १६। श्रीर उस का पति उस के साथ चला श्रीर बहूरीम् लें उस के पीढ़े रे।सा हुग्रा चला गया तब श्रव्नेर् ने उस से कहा लाट जा सा वह लाट गया।

१७। ग्रीर म्रह्नर् ने इसारल् के पुरनियों के संग इर मकार की खातचात किई कि पहिले ते। तुम लाग चाहते थे कि दाकद हमारे कपरंशाजा है। ॥ १८ । से। ग्रय वैश करी क्योंकि यदेखा ने दासद के खिपय यह कहा है कि अपने दास दासद के द्वारा मे श्रपनी प्रजा इसारल की पलित्रितयों बरन उन के सब यमुत्री के हाथ से कुढाकगा।। १९। फिर अनेर् ने विन्यामीन् से भी वाते किई फिर अनेर् वेन्रोन् को चला गया कि इसारल् स्रीर विन्यामीन् के सारे घराने की जी कुछ श्रच्छा लगा से दाकद को सुनार ॥ २०। से। श्रद्भेर् श्रीस पुरुष स्मा लेकर देव्रोन् में खाया थीर दाकद ने उस के थीर उस के स्त्राो पुरुपों के लिये जेवनार किई॥ २९। तब स्रद्गेर् ने दाजद से कहा मैं चठकर जाजगा खीर श्रयने प्रमु राजा के पान सब इसारल का रकट्टा करंगा कि वे तेरे रा द बाचा वार्ध ग्रीर तू ग्रपनी इच्छा को प्रनुसार ाज्य कर सको। सा दास्तद ने प्रक्लेर् को विद्राक्षया बीरवह कुणल से चला गया॥ २२। तय दाजद के कई एक जन योग्याव समेत कहीं करके बहुत सी लूट लिये हुए का गये खीर

ने उस को विदा कर दिया या श्रीर वह कुशल से चला गया था॥ २३। जल योष्याव् भीर उस के साथ की सारी सेना खाई तब लेगों ने याकाख़ का व्यताया कि नेर्का पुत्र अञ्चेर्राजा के पास आया था थीर उस ने उस की बिदा कर दिया थीर बह क्ष्मल से चला गया॥ २८। से। योष्राव् ने राज्ञा के पास जाकर कहा तूने यह क्या किया है भद्नेर् की तिरे पास स्नाया यो से। वया कारण दे कि तू ने **उस को जाने दिया थीर यह चला गया है।** २५। तूनेर् के पुत्र श्रद्भेर् की जानता दीगा कि वह तुभे भ्रोखा देने श्रीर तेरे याने जाने श्रीर सारे काम का भेद लेने स्राया था॥ २६ । योस्राव् ने दाकद के पास से निकलकर दाखद के ग्रनलामें स्रद्धेर के पोहे दूत भेने थार वे उस का सीरा नाम कुरह से लै।टा से थाये ॥ २०। जब अब्नेर् चेब्रोन् की लीट थाया तब योषाव् उस से एकान्त में वार्त करने के लिये उस की फाटक के भीतर शलग ले गया श्रीर वदां अपने भाई असादेल् के खून के पलटे में उस के पेट में ऐसा मारा कि वह मर गया। ३८। इस की पीक्षे जब दाकद ने यह सुना तब काहा नेर्की पुत्र अन्नेर् के कून के विषय में अपनी प्रजा समेत यद्दीवा को दृष्टि में सदा निर्देश रहूंगा ॥ २९ । यह योक्षाय थीर उस के पिता के सारे घराने की लगे क्षीर योष्प्राव् के बंध में प्रमेद का रोजी क्षीर के।की थ्रीर वैसाखी का टेक लगानेहारा थ्रीर तलवार चे खेत खानेहारा खीर भूखें। भरनेहारा सदा हीते रहे॥ ३०। योष्प्राव्य ख्रीर उस के माई श्रकीणै ने श्रद्भेर की इस कारण घात किया कि उस ने उन को भाई खसाईल् को ग्रिबीन् में लडाई की समय मार हाला था।

इ<sup>९</sup>। तव दास्तद ने योखाव्य श्रीर व्यपने सव यंगी लेगों से कहा अपने वस्त्र फाड़ी कीर कमर र्मेटाट व्यांधकर यन्नेर्के आगे यागे क्ला। श्रीर दाकद राजा आप अर्थी के पीके पीके चला # ३२। से। श्रद्धेर को। देवीन् में मिट्टी दि**र्द गर्द ग्री**र राजा यहीर की कवर के पास फूट फूटकार रीया सीर

(१) चूल में. इस है।

सव सोग भी रोगे॥ ३३। तव दासद ने प्रद्वेर की 🏻 विषय यह विलामगीत बनाया कि

क्या उचित था कि अहेर् मूठ की नार्द मरे। इक्षा न तो तेरे दाच बांधे गये न तेरे पांधां से वेडियां डाली गर्द

जैसे कोर्द क्रीटल मनुष्यों से मारा जार घैसे घी तू मारा गया।

सद्य सद्य लोगा उस की विषय फिर रे। उठे ॥ ३५। सब सब लेगा कुछ दिन रक्ते दाजद की रोटी खिलाने खाये पर टालद ने किरिया खाकर कहा याँद में मूर्य्य के खम्ल दोने से पाँचले रोटो वा भीर फोई यस्त सांक तो परमेश्वर मुक्त से ऐसा ही बरन इस में भी व्यधिक करें ॥ इई । सव लेगों ने इस का जाना थ्रीर इस से प्रस्तु पुर वैसे दी की सुरू राजा फरता था उस से सध लोग प्रसन्न दोते थे॥ 50 । सें। उन सब लेगों ने बरन सारे एसारल् ने भी उसी दिन जान लिया कि नेर् के पुत्र अभेर् का मार डाला खाना राला की खोर से नटी दुखा। इद। थ्रीर राजा ने खपने कर्म्मचारियों से कदा यया तुम लेगा नहीं जानते कि इसारल् मे पाल के दिन रक प्रधान थैं।र प्रसापी मनुष्य मरा है ॥ इर । थै।र यद्यपि में योभिषिक्त राजा हू ताभी प्राज निर्वस है थीर वे सदयाह के पुत्र मुक्त से अधिक प्रचरह है पर यहावा युराई के करनेदारे की उस की द्वराई के बनुसार दी पलटा दे ।

🞖 • ज्ञव शाकल् के पुत्र ने सुना कि अप्नेर् देवीन में मारा गया, तय उस के द्वाच कीले पह अये थीर सब इसाएली भी घवरा गये ॥ २ । शासल् के पुत्र के तो दे जन घे जो दलें के प्रधान घे एक का नाम घाना थीर दूसरे का नाम रेकाय् या ये दोनें। येरात्वाची विन्यामीनी रिक्मोन् के पुत्र चे क्योंकि देरात् भी विन्यामीन् के भाग में गिना जाता है, है। थ्रीर घेराती लेगा गित्तेम् की भाग गये थीर यात के दिन लीं यहीं परदेशी द्वाकर रहते दें ॥ ਾ

बेटा था। यह पांच बरस का हुआ कि यिजेल से यांकल् थार यानातान् का समाचार आया तब उस की धार्स उसे उठाकर भागी थीर उस के उतावली से भागने के कारण यह गिरके संगढ़ा हा ग्राया थ्रीर उस का नाम मपीद्रोधेल था॥

ध। उस घेराती रिम्मोन् के पुत्र रेकाबू श्रीर याना जाकर कडे घाम के समय ईश्वीशेत् के घर मे जब यह दे। पहर की विश्वाम कर रहा था घुस गये ॥ ६ । से। वे गेटूं ले जाने के यहाने से घर के यीच घुष गणे थार उस के पेट में मारा तब रेकाव थीर उस का भाई वाना भाग निकले॥ ०। जब वे घर में घुसे थार यह साने की काठरी में चारपाई पर साता था तब उन्हों ने उसे मार हाला सीर उस का सिर काट लिया थीर उस का सिर लेकर रातेरात व्यरावा के मार्ग से चले॥ = । स्रीर वे र्षभ्योशेत का सिर देवे।न् मे दाजद के पास से वाकर रावा से कदने लगे देख ग्राक्क् की तेरा श्रम् खीर तेरे प्राय का गाएक या उस की पुत्र ईशु-द्योशेत् का यद सिर है से। खान के दिन यद्दीया ने शांकल् थीर उस के दंश से मेरे म्भू राजा का पलटा लिया है॥ ९। दाकट ने बेराती रिम्मीन के पुत्र रेकाव श्रीर एस के माई वाना की उत्तर देकर उन से कहा यदीवा जो मेरे प्राय की सारी विपत्तियों से कुढाता आया दे उस को जीवन की सेंहि, ९०। सब किसी ने यह जानकर कि मै शम समाचार देता प्रसिक्षग्मे मुक्त की शाकल की मरने का समाचार दिया तब मै ने उस की पकड-कर घात कराया से। उस की समाचार का यदी यदला मिला ॥ ११। फिर जब दुष्ट मनुष्येां-ने एक निर्देश मनुष्य की उसी के घर में घरम उस की चारपाई ही पर घात किया ता मै सब श्रयक्र ही उस के ख़ून का प्लटा सुप्त से हूंगा ग्रीर तुम्दें धरती पर से नाश कर डाल्गा ॥ १२। से। दा**कद ने खवानी की बाजा दिई** बीर ्वन्दीं ने वन की घात करके वन के दाय पांच काट दिये श्रीर दन की साचा की छिन्नोन् की पे। खरे 8। शाकल् को पुत्र, योनासान् को एक लंगडा कि पास टांग दिया तक ईश्वीशेत् के सिर की

चठाकर हेन्रोन् में अन्नेर् की कबर में गाड़ दिया॥

ु (दाकद के यहगतेन् में राज्य करने का यारम )

पास देवोन में खाकर कहने लगे

सुन इम लोग खार कू रक ही हाड मांस हैं ॥ ३।

फिर खगले दिनों में जब शाकल इमारा राजा था

तब भी इसारल का खगुला तू ही था खार यहाया

ने तुभ से कहा कि मेरी प्रजा इसारल का खरधाटा
थीर इसारल का प्रधान तू ही होगा ॥ ३। से

सब इसारली पुरनिये हेवोन में राजा के पास खाये
थीर दाकद राजा ने उन के साथ हेवोन में यहाया
के सास्त्रने बाचा बांधी थीर उन्हों ने इसारल का

राजा होने के लिये टाजट का खांभयेक किया ॥

8। दाकद तीस व्यस का शिकर राज्य करने खगा थै।र चालीस घरस तक राज्य करता रहा॥ ध। साढ़ें सात घरस तक तो उस ने ऐब्रोन् से यष्ट्रटा पर राज्य किया थ्रीर तैतीस धरस तक यर-श्रतेस् में सारे दसारल् श्रीर यहूटा पर राज्य किया। ६। तय राजा ने श्रपने जनों की साथ लिये हुए यदशलेम् को जाकर यव्रिसियां पर चढाई किई हो। चस देश के निवासी थे। उन्हों ने यद समभाकार कि दाकद यहाँ पैठन सकेगा उस से कहा जय लों तृ' श्रन्धों श्रीर लंगडीं की दूर न करें तब लें यहां पैठने न पास्सा ॥ ७। तैसी दासद ने सिम्पीन् नाम गढ की से लिया घटी दाजदपुर भी कदावता है॥ ८। उस दिन दाकद ने कटा जो कोर्इ यद्र्यस्थि को सारने चाडे से चाडिये कि में छड़ी से होकर चढ़े थीर श्रम्धे थीर लंगडे जिन में दासद जी से घिन करता है सम्हे गरे। इस से यह कदावत चली कि ग्रन्धे थे।र लंगडे भवन मे ष्याने न पारंगे॥ ९। ग्रीर दासद उस गळ में रहने लगा थीर उस का नाम दाकदपुर रक्खा थै।र दाकद ने चारी श्रीर मिल्ली से लेकर भीतर । की खोर गहरपमाह सनवाई ॥ १०। श्रीर दाऊद की वडाई खाँधक द्वाती गई ग्रीरं सेनाग्री का परमेश्टर यदीवा उस की संग रहता था ॥

११। श्रीर सीर् के राजा घीराम् ने टाजट के पास दत सीर देवदास की लक्ष हो सीर वर्क श्रीर राज भेजे श्रीर छन्दों ने दाजद के लिये रक सवन वनाया। १२। श्रीर टाजद की निश्चय हो गया कि यदावा ने मुझे इसाग्ल का राजा करके स्थिर किया श्रीर श्रापनी इसारली प्रजा के निमित्त मेरा राज्य बकाया है।

१३। तथ टाकद देवीन् से श्राया उस के पीहे उस ने यहशलेम् की श्रीर धीर रगेलियां रख लिई श्रीर स्त्रियां कर लिई छार उस के श्रीर येटे येटियां उत्पन्न हुई॥ १४। उस के सा सन्तान यहशलेम् में उत्पन्न हुण उन के ये नाम हैं श्रार्थात् शम्मू श्रीखाय् नातान् मलैमान्, १५। यिभार् गलीशृ नेपेग् यापी, १६। एलीशामा एल्यादा श्रीर गलीपेलेत्॥

99 । जय प्रतिशितयों ने यह सुना कि **द**खाएल् का राजा दोने के लिये टाजद का व्यक्तियेक हुआ तब सब पोलगती डाकद की ग्रील में निकले यह सनकर दाकद गढ में चला गया ॥ १८। तय पलिस्ती ष्याकर रपाईम् नाम तराई में फैल गये॥ १९। से दाकद ने यद्दीया में पूका क्या में पलिश्तियों पर चढाई कर वया तू चन्हें मेरे हाथ कर देशा यहाया ने टाकद से कहा चटाई कर क्योंकि में निरुचय पोलिबितयों की तेरे छाथ कर दूंगा ॥ २०। से दाकद वाल्परासीम् को गया थार दाकद ने सन्ते वहीं मारा तब उस ने कहा यहावा मेरे साम्दने ष्टीकर मेरे भन्नग्री पर जल की धारा की नाई ट्रट पहा है इस कारण उस ने उस स्थान का नाम वार्लपरासीस् रक्या ॥ २१ । घटां उन्हा ने ग्रपनी मरतों को छोड़ दिया ग्रीर दासद ग्रीर उस के जन चन्दे चठा ले गये ।

२२। फिर दूसरी बार पोलक्ती चढाई करके रपाईस् नाम तराई में फैल गये ॥ २३। जब दाखद ने यहावा से प्रका तब उस ने कहा चढाई न कर उन के पोक्टे से ब्रूमकर तूत वृक्षों के साम्हने से उन पर कापा मार ॥ २४। श्रीर सब तूत वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी खाइट तुमे

<sup>(</sup>१) खर्षात् टूट पहने का स्थान।

युन पड़े तय यह जानकर फुर्ली करना कि यहाया का संदूक मेरे यहां क्योंकर आए ॥ १० । से दाकद प्रिलिश्तियों की सेना के मारने की मेरे आगे जभी ने यहाया के संदूक की अपने यहां वाकरपुर में पहुं-प्रधारा है ॥ २५ । यहाया की इस आजा के यनुसार जाना न चाहा पर ग्रात्वासी खोवेदेंडोम् के यहां करके दाकद ग्रेया में सेकर ग्रेजेर् लो प्रिलिश्तियों पहुंचाया ॥ १९ । खैर यहाया का संदूक ग्राती की मारता ग्रा ॥

(पवित्र सहूक का यहत्त्रेन् में परुषाया जाना )

र्द्ध फिर दाक्षद में एक क्षीर यार श्ला-एल में में सब बड़े बीरी की चा तीस एकार चे म्झट्टा किया ॥ २ । तब साउद धीर जितने लाग उस के संग घे वे सब उठकर यहुदा के याले नाम स्थान से चले कि परमेश्वर का यह संदक्ष ले खाएं तो क्रम्या पर विरासनेहारे सेनायों के पराया का करायता है। है। से उन्हों ने परमेश्वर का संदक्ष एक नई गाडी पर चकाकर ठीले पर रएनेहारे खबीनादाव के घर से निकाला खार बद्योनादाय के उड़्या थार बद्या नाम दो पुत्र उस नई शाही की एकिने नशे॥ ह। सा उन्हों ने उस की परमेज्यर की संदुक समेत टीले पर रदनेहारे प्रवीनाटाव के घर से वाहर निकाला कीर घटना मंहुक की घारी घारी चला। ५। धीर दाकद थीर इसाम्ल का सारा घराना यदीया के थारी सनीवर की लकही के बने इर सव प्रकार के वाते थार योगा सारंगिया हफ हमर मांस यजाते रहे ॥ ६। सय ये नाकान के खालिहान तक प्राये सब उड़्या ने चपना राद परमेडकर के सदक की खार यङाबार उमे पास लिया क्योंकि यैली ने ठीकर याई ॥ १ । तब बद्दोबा का कीप उच्चा पर भड़क उठा धार परमेज्यर ने इस के दीय के काररा उस की वहां रेसा सारा कि वह वहां परमेश्वर के संदुक के पास मर गया ॥ ८। तत्र दाकद स्राप्यस् हुवा इस लिये कि यहावा रक्ता पर टूट पढ़ा था थीर उस ने उस म्यान का नाम पेरेसुङ्जा रक्खा दह भान खाल के दिन ले। पढ़ा है ॥ ९ । खीर उस दिन दादद यहावा से हरकर कप्टने समा यदावा

(३) धरीत् छल्ना पर टूट पहना।

ने यदीवा की चेंदूक की अपने यहां वाकदपुर में पहुं-घाना न घादा पर ग्रस्वासी खोवेदेशेम् के यहां पदुंचाया॥ १९। थार यदावा का संदूक ग्रासी धोवदेदोम् के घर में तीन महीने रहा खीर यदे।या ने खोघेदेदे।म् थै।र उस के सारे घराने की षाशीप दिई॥ १२। तव दाजद राजा की यद घताया गया कि यहावा ने खोघेदेदोस के घराने पर थै।र क्षेत्र क्षक का दै वस पर भी परमेश्वर के संदुक के कारण याशीय दिई है से दाकद ने जाकर परमेश्वर के संदुक की खोवेदेदीम् के घर से दाकदपुर में प्रानन्द के राघ पहुचा दिया ॥ १३। त्रव यदे।या के सन्द्रक के उठानेदारे हः कदम चल चुके तब दाजद ने एक बैल श्रीर एक पीसा हुआ यहड़ा विल कराया॥ १८। श्रीर डाकड सनी का ण्याद कसर में कमें हुए पदावा के मगुख तन मन से नाचता रहा॥ १५। से दाबद थीर इसारल्का सारा घराना यदे। या के सन्द्रक की लयजयकार करते थे।र नरसिंगा फूंकते हुए ले चला ॥ १६ । चय यहावा का सन्दक दासदपर में श्रा रहा था तब शाकल की बेंटी मीकल ने खिडकी में से भांककर दाकद रावा की यदावा के स्माय नाचते कुदते देखा थीर उसे मन ही मन तुच्छ जाना ॥ १० । यो लाग यहावा का चड्क मीतर से आये थार उस के स्थान में अर्थात् उस तंत्र में रक्ष्या जी दाकद ने उस के लिये खड़ा कराया या और दाकद ने यद्दीवा के समुख द्देमचित थार मेलवित चड़ाये॥ १८। जब दाइद द्यामयलि थीर मेलवलि चड़ा चुका तब उस ने सेनायों के पदाया के नाम से प्रजा की श्राशीर्वाट दिया। १९। तथ उस ने सारी प्रवा की स्त्रीत् क्या स्त्री क्या पुरुष सारी इसारली भीड़ के लेगी को एक एक राटी थै।र एक एक ट्कड़ा नार थै।र किशीसश की एक एक टिकिया बंटवा दिई। तब प्रजा के सय लेगा प्रपने घपने घर चले गये॥ २०। तय टाकद खपने घराने की खाशीर्वाद देने के लिये लाटा सार शाकल की घेटी मीकल दाकद से मिलने

<sup>(</sup>१) मूस में जिस पर नाम करूबी पर विरासनेहारे सेनाक्षा के वहाया का नान पुकारा पवा।

की निकलकर कहने लगी थाल इसारल् का राजा जब यापना गरीर अपने कर्मचारियों की लैंडियों के समझने रेसा उचाड़े दुर था जैसा कीई निकस्मा अपना तन उचारे रहता है तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था ॥ २९। दाऊद ने मीकल् से कहा यहावा जिस ने तेरे पिता और उस के सारे घराने की सन्ती मुझ की घुनकर अपनी प्रजा इसारल् का प्रधान हीने की ठहरा दिया है उस के समुख के रेसा सेना और इस से भी में अधिक तुच्छ बनुगा और अपने लेखे नीच ठहवंगा और जिम लैंडियों की तू ने चर्चा किई वे भी मेरा आदरमान करेगी ॥ २३। और शाकल् की बेटी मीकल् के मरने के दिन लें। उस के कीई सन्तान न हुआ ॥

(वाकद का मन्दिर यनवाने की इच्छा करना ग्रीर यहाया का दाकद के वज्ञ में सनातन राज्य स्थिर करने का यचन देना)

पुन राजा अपने भवन में रहता था और यहीवा ने उस की उस की चारी और

के सब ग्रमुखीं से विद्याम दिया घा, २ । तब राजा नातान् नाम नघी से कहने लगा देख मे ता देखटाक की वने हुए घर में रहता हूं परन्तु परमेश्वर का संदूक तंत्र में रहता है ॥ इ। नातान् ने राजा से कदा जी कुछ तेरे मन में हा उसे कर क्योंकि यहात्रा तेरे सग है। ४। उसी दिन रात की यद्दीवा का यद घचन नातान् के पास पहुंचा कि, ५। जाकर मेरे दास दाजद से कह यहावा यी कहता है कि वया तूमेरे निवास के लिये घर खनवाएगा॥ ६ । जिस दिन से मैं इसार्यालेगें की मिस से निकाल लाया खाल के दिन लें में कभी घर में नहीं रहा त्यू के निवास में याया जाया करता हूं॥ १। जहां जदां में सारे इसारालिया के बीच श्राया जाया किया क्या में ने कटी इसारल् के किसी गोत्र से जिसे में ने अपनी प्रजा इसारल् की चरवाही करने का ठदराया हा ऐसी द्यात कमी कही कि तुम ने मेरे लिये देवदार का घर क्यों नहीं बनवाया ॥ ८। सेा ष्रय तूमेरे दास दाकद से ऐसा कप्त कि सेनायों।

का यहावा यें कहता है कि में ने तो तुक्ते भेडवाला से श्रीर भेडबकारियों के पीछे पीछे फिरने से इस भनसा से ख़ुला लिया कि तू मेरी प्रजा इसारज् का प्रधान दे। जार ॥ ९। श्रीर जदौ कहीं तू श्राया गया वहा वहां में तेरे संग रहा खीर तेरे सारे शत्रुकों को तेरे साम्बने से नाम किया है। फिर मैं तेरे नाम की पृष्टियी पर की खड़े खड़े लेखों की नामी की समान खड़ा कर दूंबा।। १०। खीर में अपनी प्रका इसारल के लिये रक स्थान ठहरासंगा श्रीर उस को स्थिर करुगा कि वह स्रपने ही स्थान मे बसी रहेगी थीर कभी चलायमान न होगी श्रीर कुटिल लाग उसे फिर दुःख न देने पारंगे जैसे कि पहिले दिनी में, १९। बरन उस रमय से भी सब मे श्रपनी प्रका इसारल् के क्षपर न्यायी ठद्दराता या थीर में तुमें तेरे सारे शत्रुकों से विश्वाम दूंगा। थीर यहावा तुने यह भी बताता है कि यहादा तेरा घर बनाये रक्येंगा । १२। जब तेरी ग्रायु पूरी हा जारगी थार त्र अपने पुरवाओं के संग से जारगा तब में तेरे निज वंश के। तेरे पी हे खड़ा करके उस के राज्य की स्थिर कसंगा॥ १३। मेरे नाम का घर वही वनवारगा श्रीर में उस की राजगट्टी की सदा लों स्थिर रक्ष्युंगा॥ १८। में उस का पिता ठहस्गा कीर वह मेरा पुत्र ठहरेगा यदि वह स्रधम्मे करे ता में उसे मनुष्यों के याग्य दगड से खीर खादमियों के ये। यय मार से तासना दूंगा ॥ १५ । पर मेरी करुका उस पर से रेसे न इटेगी जैसे में ने शासल् पर से इटाकर चस को तेरे स्नागे से दूर किया॥ १६ । स्नरन तेरा घराना थ्रीर तेरा राज्य तेरें साम्हने सदा श्रटल बना रहेंगा तेरी ग्रही सदा लें बनी रहेंगी ॥ १७। इन सब वातों ग्रीर इस सारे दर्शन के ग्रनुसार नातान् ने दासद की समका दिया॥

१८। तब दाकद राजा मीतर जाकर यहें वा के चन्तुख बैठा थार कहने लगा है प्रभु यहावा में तो क्या हू थार मेरा घराना क्या है कि तू ने मुक्ते यहां लों पहुचा दिया है ॥ १९। पर तीभी है प्रभु यहावा

<sup>(</sup>१) मूल में तेरे लिये घर बनारगा। (१) मूल में तेरे वज की की तेरी 'ग्रम्तरिया से निकलेगा।

यह तेरी हुछि में होटी सो बात तुई क्योंकि तू ने अपने दास के घराने पर ऐसी आशोप दे कि बद प्रपने दास के घराने के विषय प्राप्तों के बहुत दिना तक की चर्चा किई है। और हे प्रभु यहीवा यह ता मनुष्य का नियम है। २०। दासद तुम से थीर क्या कप्ट सकता दे दे प्रभु परिाया तू ते। ग्रपने दास को खानता है॥ २९। तूँ ने श्रपने घवन के निमित्त श्रीर श्रपने ही मन के अनुसार यह सब वहा काम किया दै कि तेरा दास उस की जान ले॥ २२। इस कारत है यहीया परमेश्वर तू महान् है फ्रोंकि जे। कुछ एम ने अपने कानों से सुना दे उस के अनुसार तेरे तुल्य कोई नहीं ख़ीर न तुक्ते होड कोई खीर परमेश्वर है ॥ २३। फिर तेरी प्रका इसारल् के भी तुरय कीन है घद ता पृचियी भर मे एक हो जानि है। उसे परमेश्वर ने जाकर खपनी निज प्रचा करने को कुड़ाया इस लिये कि घट खपना नाम करे शीर तुम्दारे लिये घड़े घड़े काम करे बीर तू अपनी प्रका के साम्दने लिसे तू ने मिसी खादि जाति जाति की लागी थार उन के देवताया से हुड़ा लिया अपने देश के लिये भयानक काम करे। २८। खीर तूने अपनी प्रजा इसाम्ल्को अपनी सदा की प्रजा द्दाने के लिये ठदराया खीर दे यहावा तू खाप उस का परमेश्वर ठट्टर गया ॥ २५ । से अब दे यहावा परमेश्वर तृने के। वचन ग्रपने दास के श्रीर उस के घराने के विषय दिया है उसे सदा के लिये स्थिर कर बीर अपने करे के अनुसार ही कर ॥ ३६ । थीर लेगा यह करकर तेरे नाम की महिमा सदा किया करे कि सेनाओं का यहावा इसारल् के जपर परमेख्यर है। श्रीर तेरे दास दासद का घराना तेरे साम्दने पाटल रहे॥ २०। क्यों कि हे सेनायों के यदेग्या चे इसाम्ल् के परमेश्यर तू ने यद कदकर श्रपने दास पर प्रगट किया है कि में तेरा घर वनाये रदूरेगाः इस कारत तरे दास की तुभ से यह प्रार्थना करने का हियाय हुआ है ॥ २८ । श्रीर श्रव हे प्रमु यहावा तू ही परमेश्वर है बीर तेरे वचन सत्य ठहरते हैं थीर तू ने श्रापने दास से यह भलाई करने का वचन दिया है। २९। से प्रव प्रस्त दोकर

तेरे चन्मुख चदा लें बना रहे क्योंकि हे प्रमु यहोबा तूने ऐसा दी कदा दे श्रीर तिरेदास का घराना तुक से खाशीय पाकार सदा लें। धन्य रदे॥

(दाकद के यिजया का सत्तेप वर्षन.)

के पीक्षे दालद ने पीलिंग्तियों की जीतकर अपने अधीन कर लिया थीर दाकद ने पलिक्रितयी की राजधानी की प्रमुता उन के दाय से कोन लिई ॥ २। फिर उस ने माख्याविया की भी जीत उन की भूमि पर लिटा-कर होरी से मापा तब दो होरो के लोग मापकर घात किये ग्रीर होरो भर के लेगा जीते होड़ दिये। तब माखाबा दाजद के खघान हाकर मेंट ले क्राने लगे॥ ३। ि जब सेवा का राजा रहाव् का पुत्र इददेवेर् महानद के पास ग्रपना राज्ये फिर क्यों का त्यों करने की जा रहा था तब दाकद ने उस को जात लिया ॥ ८ । ग्रीर दासद ने उस से एक एजार सात सा सवार ग्रीर वोस एजार प्यादे क्रोन लिये थ्रीर सब रचवाले घोड़ों के सुम की नस कटवाई पर रक सा रचवाले घोड़े वचा रक्खे। भू। ग्रीर जब दिसिक्क के घरामां सेवा के राजा द्यदिवेर् की सदायता करने की श्राये तब दाजद ने श्रर्राामया में से वाईस इसार पुरुष मारे ॥ ६ । तब दाजद ने दिमिश्क् के खरास् मं के चिपादियां को चीकियां बैठाई सा खरामा दाजद के खघीन दीकर भेंट ले पाने लगे। थीर जहां जहा दाजद जाता वर्दा वर्दा यदीवा उस की जिताता था ॥ ७ । श्रीर द्यदिनेर् के कर्माचारिया के पास साने की जा ळाले घों उन्दे दाऊद लेकर यक्शलेम् की खाया। ८। थ्रीर घेतद् थ्रीर घेरेति नाम छददेवेर् के नगरी से दाकद राजा बहुत ही पीतल ले भागा॥ ९। थीर जय घमात् के राजा तीई ने सुना कि दाजद ने दददेनेर् को सारो सेना की जीत लिया, १०। तव तोई ने याराम् नाम अपने पुत्र की दाकद राजा

<sup>(</sup>१) भूल में पलिषितया की माता का बाग।

<sup>(</sup>३) मूल में दाय।

<sup>(</sup>१) नून में तेरे सिवे घर बनालगा।

के पास उस का क्षुशल जेम पूछने खीर उसे इस लिये बधाई देने की भेजा कि उस ने दददें जेर् में लड़ करके उस की जीत लिया या व्योकि घटदेवेर् तार्ड से लड़ा करता था। श्रीर गेरान् चांदी सेाने श्रीर पीतल के पात्र लिये हुए आया॥ १९। इन की दाजद राजा ने यद्दावा के लिये पवित्र करके रक्खा थ्रीर वैसा ही खपनी जीती हुई सब जातियों के सोने चांदी से भी किया, १२ । छार्थात् छारामिया माश्रावियो श्रमोनियां प्रतिश्तियां ग्रीर श्रमालेकिया को चीने चादी की स्त्रीर रहे। ह्यू के पुत्र से छा के राजा ष्टददेखेर् की लूट की रखा। १३। श्रीर जब दासद सेानवासी तराई में अठारह इजार अरामियों की भारको लीट प्राया तब उस का वड़ा नाम दी गया॥ १८। फिर उस ने एदोस् में सिपाहियो की चै। किया बैठाई सारे एदे।म् मे उस ने सिपाहियों की चौकिया बैठाई से सब एदोमी दासद के अधीन ही गये। थीर दाजद जहां जहां जाता वहां वहा यहावा उस को जिताता था।

(दाकद के कर्मचारिया की नामावली)

१५। दाकद तो सारे इसाएल पर राज्य करता था थीर दाकद अपनी सारी प्रजा के साथ न्याय श्रीर धर्म केकान करता था॥ पद्दी श्रीर प्रधान सेनापति सदयाह का पुत्र योख्याव या इतिहास का लिखनेहारा श्रद्दीलूद् को पुत्र यद्दीशापात् था, १७। प्रधान याजक ब्राहीतूब् का पुत्र सादीक् श्रीर एव्यातार् का पुत्र अहीमेलेक् घे मंत्री सरायाद् थां, १८। करेतियों श्रीर पलेतियों का भवान यहीयादा का पुत्र बनायाह् था थै। र दाकद के पुत्र भी मन्ती 'घे॥

(नपीबोथेत् का ऊचा पद प्राप्त करना)

टे दि जिद ने पूका क्या शाकल के घराने में से कीई स्रव लें।

धचा है जिस की में योनातान् के कारण प्रीति दिखार्स ॥ २। श्रांकल् के घराने का ता सीवा नाम एक कर्म्मेदारी था वह दाकद के पास बुलाया गया और अब राजा ने उस से पूछा क्या तू सीवा है तब उस ने कहा हां तेरा दास बही है। ३।

(१) वा याजवा।

राजा ने पूळा क्या भाजलू के घराने में से कोई ख्रव ली बचा है जिस की में परमेश्वर की सी प्रीति दिखास सीवा ने राजा से कदा दां योनातान् का एक घेटा तो है जो लंग हा है। १। राजा ने उस से पूका वद कर्दा है मीबा ने राजा से करा वद तो लोदवार् नगर मे अभ्मीरल्को पुत्र माकीर्को घर मे रहता है॥ ५। से। राजा दाकद ने टूत भेजकार उस की। लादबार् से श्रम्मीरल्कि पुत्र माकीर्के घर से युलवा लिया ॥ ६ । जब मपीवाशित् जा यानातान् का पुत्र थीर शासल् का पोता था दासद के पास श्राया तय मुद्द के वल ग्रिएके दग्छवत् किई। दाकद ने कहा है मर्पायाग्रेत् उस ने कहा तेरे टास को क्या प्राचा ॥ ०। दासद ने उस से कहा मत डर तेरे पिता यानातान् के कारण में निश्चय तुक का प्रीति दिखालगा थीर तेरे दादा प्राकल्की सारी मूमि तुमें फेर दूगा ग्रीर तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर ॥ द। उसे ने टराडयत् करके कदा तेरा दास क्या है कि तूमुक्त ऐसे मरे कुत्ती की ग्रीर हृष्टि करे॥ १। तब राजाने शाकल् के क्रम्भेचारी सीवा की घुलवाकर उस से कहा जी कुछ थाकल् ग्रीर उस के सारे घराने का था से में ने तेरे स्वामी के पाते की दे दिया है।। १०। सा तू श्रपने बेटों श्रीर सेवकों समेत उस की मूमि पर खेती करको एक की उपज ले स्त्राया करना कि तेरे स्वामी के प्राते का भाजन मिला करे पर तेरे स्वामी का प्राता मपीवाशित् मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। सीवा के तो पन्द्रच पुत्र ग्रीर वीस सेवक थे॥ १९। सीबा ने राजा से कहा मेरा प्रमु राजा श्रापने दास की जी जी श्राचा दे चन सभी के अनुसार तेरा दास करेगा। वाकद ने कहा मपीबाशेत् राजकुमारा की नाई मेरी मेळ पर भाजन किया करे॥ १२। सपीक्षेणित् की भी मीका नाम एक क्षेटा बेटा था श्रीर सीवा के घर में जितने रदते ये से सब मणीबोशेत् की सेवा करते थे॥ १३। श्रीर मपीबोशेत् यस्थलेम् मे रहता था क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भीजन किया करता या श्रीर वह दोनों पांची का पंगुला या ॥

(सम्मानिया के साथ युद्ध होने श्रीर दाकद फे पाप में फसने का वर्तन )

१०. इस के पीके अम्मोनिया का राजा मर गया थीर उस का धानून् नाम पुत्र उस के स्थान पर राजा गुक्रा ॥ २। तब दालद ने यए याचा कि नैसे छानून् के पिता नाष्टाणू ने मुभ की प्रीति दिखाई घी वैसे ही में भी हानून की प्रीति दिसाजगा से दाहद ने अपने कई कर्म चारियों का उस के पास उस के पिता के विषय प्राप्ति देने के लिये भेज दिया। श्रीर दाकद के क्रमीचारी क्रमोनियों के देश में श्राये ॥ इ। पर श्रामी-नियों के साकिम अपने स्थामी सानून से कहने लगे दालद ने जो तेरे पास शांति देनेशारे भेने है से क्या तेरी समभ में तेरे पिता का श्रादर करने की मनसा से भेजे है क्या दालद ने श्रपने कर्माचारियों की तेरे पास इसी मनसा से नहीं भेला कि इस नगर में ठूठुठांठु करके थीर इस का भेद लेकर इस की उलट दें। 8। से रानुन् ने दालद के क्रामंचारियों की पक्रहा कार उन की श्राधी श्राधी डाड़ी मुडवाकर थार ष्राधे वस्त्र ष्र्रायात् नितम्य सां कटवाकर उन का जाने दिया ॥ ५। इस का समाचार पाकर दाजद ने सेगा का उन से मिलने को लिये भेजा क्योंकि वे यद्दत सजाते थे थार राजा ने यद कदा कि जब ली तुम्दारी डाढ़ियां बढ़ न कारं तब सो यरीक्षा म ठररे रहा तब लीट ग्राना ॥६। जब ग्रम्मोनिया ने देखा कि एम दाजद की घिनीने लगे है तब श्रामी नियों ने येत्रहाव श्रीर बाया के थीस हजार व्यरामी प्यादों की बीर इजार पुरुषों समेत माका की राजा की खीर बारह एजार ताबी पुरुषों की घेतन पर युलवाया॥ ०। यद सुनकर दाखद ने याष्ट्राय श्रीर श्रद्यीरी की सारी सेना की भेजा। दातव श्रम्मोमी निकले श्रीर फाटक ही के पास पांति घांधी थ्रीर सेवा थीर रहाव के श्ररामी श्रीर तीव् श्रीर माका के पुरुष उन से न्यारे मैदान मे चे ॥ १ । यह देखकर कि आगे पीके दोनें खोर इमारे विषष्ट पांति वन्धी है याखाव ने सब बहे थड़े इस्राएली घीरी में से कितना की क्रांटकर बरा- योबाल् की खीर उस के सा अपने सेवकी खीर

मियों को साम्हने उन की पाति खन्धाई, १०। श्रीर थीर लोगो को अपने भाई अबीधे के छाथ सींप दिया थीर उस ने अमोनियों के साम्हने उन की पांति बन्धाई॥ १९। फिर उस ने कहा यदि श्ररामी सुभ पर प्रवल दोने लगे तो तू मेरी सहायता करना श्रीर यदि श्रम्मोनी तुभ पर प्रवल दोने लगे ते। मै श्राकर तेरी सदायता कदंगा॥ १२। तू दियाय बांघ श्रीर इम प्रपने सोशो थीर श्रपने परमेश्वर के नगरीं के निमित्त पुरुवार्थ करें श्रीर यदावा जैसा उस की ष्रच्छा लगे वैसा करे ॥ १३ । तब योष्प्राव थ्रीर की लीग उस के साथ थे ग्ररामिया से युद्ध करने की निकट गये थीर वे उस के साम्हने से भागे॥ 98। यद देखकर कि प्ररामी भाग गये हैं श्रमोनी भी श्रवीशै के साम्दने से भागकर नगर के मीतर घुषे। तब योषाव श्रमोनिया के पास से लाटकर यद्यालेम् का याया ॥ १५। फिर यद देखकर कि इम इसारलियों से दार गये बरामी एकट्रे दुए। १६। थ्रीर इटदेनेर् ने दूत भेनकर महानद के पार के ग्ररामियों की वुलवाया श्रीर वे इददेनेर्के सेनापति शोषक् को श्रपना प्रधान बनाकर देलास् की श्राये॥ १७। इस का समाचार पाकर दाकद ने सारे इसाएलियों को एकट्टा किया थीर यर्दन के पार दे।कर देलाम् मे पहुंचा तब ष्रराम् दाजद फे विषद्व पांति बांधकर उस से लडा ॥ १८ । पर ष्परामी इसार्शलयों से भागे खीर दासद ने ष्परामियी में से सात सा राषियां श्रीर चालांस एकार सवारी की मार हाला थ्रीर उन के सेनापति शोवक की रेसा घायल किया कि वह वहीं मर गया ॥ ९९। यह देखकर कि इम इसारल से हार गये हैं जितने राजा दददे जेर् के अधीन ये उन सभी ने इसारल् की साथ संधि किई ग्रीर उसके अधीन हा गये। ग्रीर ग्ररामी श्रमोनिया की श्रीर सदायता करने से हर गये।

११ फिर् जिस समय राजा लोग युह उउ समय क्रांचीत् खरस की बार्रम में दाजद ने

की नाम किया और रच्या नगर की घेर लिया। पर दाजद यन्त्रालेम् मे रह गया ॥

२। सांस की समय दाजद पलंग पर से सठकार राजमवन की इत पर टइल रहा था और इत पर से इस की एक स्त्री की श्रांत सुन्दर घी नदाती हुई देख पही॥ ३। जब दाजद ने भेजकर उस स्की को पुछवाया तस्र किसी ने कहा क्या यह रुलीसास् की बेटी थार हित्ती करियाह की स्त्री वत्शेवा नहीं है। १। तब दाजद ने दूत भेजकर उसे युलया लिया थी। यह दासद के पास आई थीर उस ने उस से प्रस्ता किया वह तो ऋतु से शुद्ध दो गई घी तब वह अपने घर लाट गई। ५। से वह स्त्री गर्भवती दुई तव दाकद के पास कहला भेका कि मुक्ते गर्भ है ॥ ६ । से। दाकद ने योष्राव् के पास कहला भेजा कि दित्ती करिय्याद की मेरे पास भेज तव योष्राब् ने करियाइ की दाकद के पास भेज दिया ॥ ७ । जब करिय्याइ उस की पास श्राया तव दाजद ने उस से याश्राह्य खीर सेना का क्षुश्रल दोन श्रीर युद्ध का द्वाल पूका॥ ८। तब दासद ने जरिय्याइ से कहा अपने घर जाकर अपने पात्र धेा से। फरिय्याह् राजभवन से निकला श्रीर उस के पीके गाजा के पास से कुछ इस्नाम भेजा गया॥ ९। पर करियाह् अपने स्वामी के सब सेवकी के संग राज-भवन के द्वार में लेट गया श्रीर खपने घर न गया। ९०। जब दाजद क्री यह समाचार मिला कि करिय्याइ ग्रपने घर नहीं गया तब दाकद ने करिय्याइ से कहा क्या तूयात्रा करको नहीं आया से। व्यपने घर क्यों नहीं गया॥ १९। करिय्या ध्ने दाकद से कहा जब संदूक थीर इसारल थीर यहूदा भीपिस्यी मे रहते हैं श्रीर मेरा स्वामी योखाह्य श्रीर मेरे स्वामी को सेवक खुले मैदान पर होरे किये हुए हैं तो क्या में घर जाकर खाक पीक ख़ीर अपनी स्त्री को साथ सेक लेरे क्रीयन की सेंह थीर लेरे प्राय की सेंड कि में ऐसा काम नहीं करने की ॥ १२। वाजद ने करिय्याइ से कहा खांक यहीं रह श्रीर कल में तुमी विदा कदगा से करियाइ उस दिन और

सारे इसार लिया की भेजा थै। उन्हों ने असो नियों दूसरे दिन भी यस्त्र लेस् मे रहा॥ १३। तय दाउद ने उसे नेवता दिया श्रीर उस ने उस के साम्हने खाया पिया श्रीर उस ने उसे मतवाला किया श्रीर सांस की वह ग्रपने स्वामी के सेवकीं के संग श्रपनी चारपाई पर सेाने को निकला पर ख्रपने घर न गया ॥ 98 । विदान की दाजद ने यात्राव् के नाम पर रक्त चिट्ठी लिखकर करियाद् के दाथ में भेज दि ई॥ १५। उस चिट्ठी में यह लिया था कि सब से घोर युद्ध के साम्दने करियाष्ट्र की ठदराखी तब चचे होडकर लैंटि खाखों कि वट घायल देकिर मर जार ॥ १६ । थीर योषाव् ने नगर की खर्की रोति से देख भासकार जिस स्थान मे घट जानता था कि बीर दे उसी में करियाद् की उद्दरा दिया। १७। तव नगर के पुरुषों ने निकलकर योखाय् बे युद्ध किया श्रीर लेागों में से श्रर्थात् दाकद के सेवकी में से कितने खेत श्राये श्रीर उन में हित्ती करियाह भी मर गया ॥ १८ । तव योष्पाव् ने भेजकर दासद को युष्ट का सारा दाल घताया, १९। श्रीर दूत की श्राचा दिई कि सब तूयुह का सारा दारा राजा को बता चुके, २०। तब यदि राजा जलकर कष्टने लगे तुम लाग लड़ने की नगर के ऐसे निकट क्यो गये क्या तुम न जानते घे कि वे ग्रहरपनाइ पर से तीर हो होंगे ॥ २९। यह छोणेत् के पुत्र स्रबीमेसेक् का किस ने मार डाला क्या एक स्त्री ने शहरपनाइ पर से चक्की का उपरला पाट उस पर ऐसा न डाला कि वह सेबेस् में मर गया फिर तुम शहरपनाह की रेसे निकट क्यो गये, ता तू यी करना कि तेरा दास करियाच् दिसी भी मर गया ॥ २२ । से दत चल दिया श्रीर जाकर दाजद से यास्राव की सारी बाते वर्णन कि ई.॥ २३ । दूत ने दासद से कहा कि वे लेगा हम पर प्रवल होकर मैदान मे हमारे पास निकल आये फिर इम ने उन्दे फाटक ली खदेड़ा । २४। तब धनुर्धारियों ने शहरपनाइ पर से तेरे कनी पर तीर क्रोड़े खीर राजा के कितने जन नर गये थ्रीर तेरा दास करिस्पाद् हित्ती भी मर गया। ३५। दाजद ने दूस से काचा योष्माय् से ये। काचना कि इस जात के कारण चवास ने दें। क्यों कि तलबार

सैसे इस को बैसे उस को नाथ करती है से तू नगर है कि मैं ने तेरा अभिग्रेक कराके तुभी इसारल् के विषष्ट अधिक हुक्ता से लड़कर उसे उलट दें और तू उसे हियाय वंधाना ॥ २६ । जब करियाह की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया तब वह श्रपने पति के लिये राने पीठने लगी ॥ २०। थै। जब चस की विलाप की दिन बीत चुके तब दाकद ने भेजकर एस की अपने घर में घुलधा रख सिया से। वह उस की स्त्री हा गई थै।र वेटा जनी। पर यह काम जो दासद ने किया से। यहीवा की व्रुरा लगा ॥

१२ सी यहावा ने दासद के पास नातान् की भेजा थीर बह उस के पास जाकर कहने लगा एक नगर में दो मनुष्य रहते थे जिन में से एक धनो श्रीर एक निर्धन था॥ २। धनी के पास तो बहुत सी भेडवकरियां शौर गाय बैल थे॥ ३। पर निर्धन के पास भेड़ की एक क्रोटी बच्ची को क्रोड़ क्क् भीन या थै। र उस की उस ने माल लेकर जिलाया था थीर यह उस के यहां उस के बासबच्चों के साथ ही बढ़ी थी वह चस की टकड़े में से खाती और उस को कटोरे मे से पीती और उस की गोद में साती थी और वह उस को बेटो सी बनी थी। ह। श्रीर धनी के पास एक घटोडी खाया थीर उस ने उस बटोडी के लिये जो उस को पास स्राया घा भी जन वनवाने का प्रपनी भेडवकरियां वा गाय वैलां में से कुछ न लिया पर उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिये जो उस के पास आया था भाजन वनवाया ॥ ५। तव दाकद का कीप उस मनुष्य पर बहुत महका थार उस ने नातान् से कहा यदे। वा के जीवन की सेंह जिस मनुष्य ने रेसा काम किया सा प्रायदश्ड के येग्य हैं॥ ६। श्रीर उस को वह भेड़ की बच्ची का चै। गुणा भर देना देशा इस लिये कि उस ने ऐसा काम किया और कुछ दया नही किई॥

मनुष्य है। इसारल् का परमेश्वर यहावा यें। कहता चारी उस की बच्चे के मरने का समाचार देने से

का राजा ठहराया थीर में ने तुमे शाकल के हाथ से बचाया ॥ ८। फिर मैं ने तेरे स्वामी का भवन तुक्ते दिया थीर तेरे स्वामी की स्त्रियां तेरे भाग के लिय दिई श्रीर में ने इक्षारल् श्रीर यहूदा का घराना तुभी दिया था खीर यदि यह घोडा या तो मे तुभी खीर भी बहुत कुछ देनेवाला था ॥ ९ । तू ने यहावा की श्राचा तुट्य जानकर क्यों वह काम किया जा उस के सेखें बुरा है हिती करियाह की तू ने तलवार से घात किया श्रीर उस की स्त्री की अपनी कर सिया है थार करियाह का श्रम्मानियां की तलवार से भार हाला है॥ १०। से। श्रव तलवार तेरे घर से कभी दूर न द्वागी क्योंकि तू ने मुक्ते तुच्छ जानकर हित्ती करियाह की स्त्री की अपनी स्त्री कर लिया है।। १९। यहावा यो कहता है कि युन मे तेरे घर में से विपत्ति चठाकर तुभ पर हालूगा थीर तेरी स्त्रियों को तेरे साम्हने लेकर दूसरे की दूंगा थीर वह दिनदुपद्दरी तेरी स्त्रियों से क्षुकर्म्म करेगा॥ १२। तू ने ती घर काम कियाकर किया पर मै यह काम सारे इद्यारल् के साम्छने दिनद्वपद्दरी कराकगा ॥ १३। तब दाजद ने नातान से कहा में ने यहावा के विष्टु पाप किया है। नातान् ने टाकद से कहा यहावा ने तेरे पाप की दूर किया है तू न मरेगा। 98। तैं भी तूने जा इस काम के द्वारा यदे। वा के शत्रुक्षों को तिरस्कार करने का बड़ा स्रवसर दिया है इस कारण तेरा को बेटा उत्पन्न हुआ है से अवश्य ही मरेगा ॥ १५ । तब नातान् अपने घर चला गया ॥

थीर जी बच्चा करियाह की स्त्री दाकद का जन्माया जनी थी वद यहावा का मारा बहुत रागी हा गया॥ १६। सा दासद उस लहको को लिये परमेश्वर से विनती करने लगा ग्रीर सपवास किया थीर भीतर जाकर रात भर भूमि पर पढ़ा रहा॥ १७। तुख उस को घराने को पुरानये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिये उस के पास गये पर उसे ने नाइ कि ई थीर उन के संग राटी न खाई ॥ १८। o। तब नातान् ने दाकद से कहा तू ही वह सातवे दिन बच्चा मर गया खीर दाकद के कर्मा-

हरे उन्हों ने तो कहा था कि जब ली बच्चा जीता रहा तब लें। उस ने हमारे समकाने पर मन न लगाया यदि इस उस की बच्चे के मर जाने का द्वाल सुनारं ते। वद बहुत दी खिंधक दुःखी द्वागा ॥ ९८ । ग्रापने कर्म्मचारियों की ग्रायस में मुसमुसाते देखकर दाकद ने जान लिया कि बच्चा मर गया से। दाक्तद ने अपने कर्म्मचारियों से पूका क्या बच्चा भर गया उन्हों ने कहा हो सर गया है॥ २०। सन्न दाकद ने भीन पर से उठ नहा तेल लगा वस्त्र वदल यहावा के भवन जाकर दयहवत् किई फिर अपने भवन मे खाया श्रीर उस के खात्ता देने पर रे।टी उस की परासी गई थ्रीर उस ने भाजन किया। २१। तब उस के कर्मचारिया ने उस से पूछा तूने यह क्या स्ताम किया है जब लें। बच्चा जीता रहा तव ले। तू उपवास करता हुआ राता रहा पर ज्यों हों बच्चा मर गया त्यो हीं तू चठकर भोजन करने लगा॥ २२। उस ने उत्तर दिया कि जब लो बच्चा जीता रहा तब लो ता मै यह शिच-कर उपवास करता थ्रीर राता रहा कि का चानिये यदे। वा मुक्त पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीता रहे॥ २३। पर श्रव वह मर गया फिर मै रपवास क्यो करं क्या में रसे लाटा ला सकता ष्ट्रमैतो उस को पास जाकगा पर वह मेरे पास लैं। टन ग्राएगा॥ २४। तत्र दासद ने ग्रपनी स्त्री वतशेवा को शांति दिई श्रीर उस के पास जाकर वस से प्रस्ता किया खाँर वह वेटा बनी थार उस ने उस का नाम सुलैमान रक्खा थीर यहोद्या ने चस से प्रेम रक्खा॥ २५ । खीर चस ने नातान् नबी के द्वारा भेज दिया थीर उस ने यहावा के कारण ष्ठ का नाम यदीदग्रह रक्का ॥

३६ । श्रीर योश्राव् ने श्रम्मोनियों के रख्या नगर से लडकर राजनगर को ले लिया ॥ २० । तब योश्राव् ने दूतों से दाकद के पास यह कहला भेजा कि मैं रख्या से लडा खार जलवाले नगर को ले लिया है ॥ २८ । सो श्रन्न रहे हुए लोगों का एकट्ठा करके नगर से विक्त हावनी डालकर ससे भी ले ले एसा न

द्या कि मै उसे ले लूं श्रीर वह मेरे नाम पर कहलार । स्र । से दाकद सब लेगों की एकट्टा करके रख्या की गया श्रीर उस मे गुड़ करके उसे ले लिया ॥ ३०। तब उस ने उन के राखा का मुकुट जी तील में किल्लार भर सेने का था श्रीर उस में मीं जह रे उस की उस के सिर पर से उतारा श्रीर वह दाकद के सिर पर रक्खा गया। फिर उस ने उस नगर की बहुत ही लूट पाई ॥ ३९। श्रीर उस ने उस के रहनेहारों की निकालकर खारें। से दो दो दुकड़े कराया श्रीर लेहे के हिंगे उन पर फिरवाये श्रीर लेहे की कुल्हार्डियों से उन्हें कटवाया श्रीर ईट के पजाबे पर से चलवाया श्रीर श्रमोगनियों के सब नगरों से भी उस ने वैसा ही किया। तब दाकद सारे लेगों समेत यह के स्र ले लेट स्राया ॥

(धन्नान् का कुकर्म करना चीर नार ढाला लाना)

१३ इस के पी है तामार नाम एक सुन्दरी की दाकद के पुत्र श्रव्यालीम की बहिन थी उस पर दासद का पुत्र स्रम्रोन् मोहित हुथा॥ २। थैार श्रम्नेान् श्रपनी विद्यन तामार् के कारख ऐसा विकल हे। गया कि वीमार पड़ गया क्योंकि वह क्वारी थी और उस के साथ कुछ करना अम्रीन् को कठिन जान यहता था॥ ३। श्रम्नोन् के ये।ना-दाव नाम ग्कामित्र था जी दाजद के भाई शिमा का वेटा या थार वह बड़ा चतुर या ॥ ४। सा वस ने यम्रोत् से कड़ा है राजकुमार क्या कारण है कि तूदिन दिन ऐसा दुर्वला होता जाता है स्वा तू मुक्तेन वताएगा श्रम्नोन् ने उस से कहा में तो श्रपने भाई श्रम्रशालाम् को बहिन तामार् पर मेर्गिहत ष्ट्रा ५। योनादायू ने उस से कद्या श्रपने पलंग पर लैटकर बीमार वन थै।र जब तेरा पिता सुमे देखने की आर तब उस से कहना मेरी वहिन तामार् ष्याकर मुभे रार्टा खिलार श्रीर भाजन की मेरे साम्हने वनाए कि मै उस की देखकर उस की हाथ से

<sup>(</sup>१) अर्थात यहाबा का त्रिय ।

<sup>(</sup>१) मृत्र में नेरा नाम उस पर पुकारा लावे। (२) वा मरुकाम्। (३) या ग्रारो होहे के हेंगे खीर लाहे की कुतहाडिया के काम पर सगाया खीर उन से देंट के पतावे में परिश्रम कराया।

रवार्ड # ई । से। चारीन सेटकर शीमार शना कीर लय राजा उसे देखने वाया तब बान्नीन ने राजा से कहा मेरी बहिन सामार् पाका मेरे हेल्से है। पूरी बनाए कि में उम के दाच में खार्ड ॥ ७। में। टाइट ने प्रपने घर शामार् के याम यह कप्तना भेडा कि यापने भाई प्रमुोन् के घर खाकर उम के निये भीखन यना॥ ८। तथ सामार् व्यवने भार्य चस्नीन् के घर गर्य चार यह चडा हुया या मा उम ने खाटा लेकर गुंधा श्रीर उन के देखते प्रतियो यनाकर प्रकार्र ॥ रे। तथ सम ने ताल मेकर सन की उने परीमा पा रम ने खाने में माष्ट्र किई तब बाम्नोन् ने करा मेरे बाम पाम में मध लोगों की निकाल है। राध मद्य निशा एम के पाम में निकान शये॥ १०। सद्य प्रमुग्न ने तामार में फदा भीखन की कीठरी में ले या कि में तीरे छाच में ग्यार्क में। तामार अपनी यनाई हुई प्रियो की उठाकर अपने माई अम्रीन् के बाम केंद्रिश में ने गई। ११। जय यह उन की उम के ग्राने के निये निकट में गई ताप उम ने उमे चक्रदकर करा रे मेरी ब्रोटन या मुक्त ये मिल । १२ । उस ने फला है मेरे भाई गेमा नहीं मुक्ति श्रष्ट न कर क्योंकि एयाण्ल् में येमा काम रोना नहीं चाहिये लेमी मुख्या का काम न कर ॥ १६। चीर फिर मे एपनी नामधगर निये एए करा काडंगी थार व इयाणिनेषी से यक मुख्तीना जाएगा मा राज्ञा में बागचीत कर यह मुक्त का गुर्के कार देने में नाष्ट्र न करेता ॥ १४ । घर हम ने हम की न मुनी पा उम में यानवान होने के कारण उम के माथ क्रुक्रम्भ करके उमे धष्ट्र किया ॥ १५ । मध्य यमीन् उम में प्रत्यनत धैर राग्रने जाता यहां जो कि यह धैर उम के चरिने मेरह में चडकर हुया मेर प्रमीन् ने उम मे कदा उठकर चली जा॥ १६। उम न कदा ऐमा नहीं वर्षोकि यह यहा उपत्य प्रशान मुक्ते निकाल देना उम परिने में घळकर है की मू ने मुक्त मे किया है। पर उस ने उस की न मुनी ॥ १०। तय उम ने यापने टप्टलुग जयान की युलाकर कहा इस म्यों की मेरे पास में बादर निकाल दें थीर उम के मीके कियार में खिटकती लगा॥ १८। यह

तो रंगविरंगी कुर्ती परिने घी क्योंकि जा राज-युमारियां युंधार रहती थीं सा ऐसे ही बस्त्र परिमती थीं सा चानान् को टएलुए ने उसे बाहर मिकालकर उस के पीड़े किवार में चिठकनी लगा दिर्दश १८। तद्य तासार् ने ग्रापने सिर पर राख द्याली थीर व्यवनी रंगविरगी कुर्ती की फार हाला भार विर पर छात्र रक्त्रते चिल्लातो छुई चली गई ॥ २०। उस के भाई ख्रय्शालाम् ने उस से पूका वया तेरा भाई खम्रोन् तेरे माथ रहा है पर खब हे मेरी बचिन चुप रष्ट बह तो तेरा भाई है इस बात की विन्ता म कर । तय तामार् यापने भाई याय्यालीम् के घर में मनमारे घैठी रही ॥ २१ । जब ये सारी द्यांते दालद राजा के कान पढ़ी तद यद यहुत जल उठा ॥ २२ । थ्रीर खब्गालाम् ने अम्रीन् से भला सुरा फुड़ न कदा क्लोकि सम्रीन् ने उस की योरन तामार् की यष्ट किया था इस कारण प्रयू-णालाम् उस में घेर रखता था।

इ । दे वरस के बीतने पर श्रव्यासीम् ने ग्रीम् निकट के बारदामार्मं प्रपनी भेरा की जन कतराया थीर खब्जासेम् ने मव राजकुमारी का नेवता टिया ॥ २४ । घर राजा की पास जाकर करने लगा विनती यह है कि तेरे दास की भेटा की कर फतरी जाती रै मेा राजा ग्रयने यार्माचारियों समेत प्रयने दाम के मंग चले ॥ २५। राजा ने प्रव्यालाम् से कता है मेरे घेटे गेमा नहीं हम यय न चलेगे न रा कि सुके अधिक कष्ट री। तय अव्यासीम् ने उसे यिनती करके दयाया पर उस ने जाने की मकारा तीभी उमे आणीर्धाद दिया॥ २६। तय स्रय्णालाम् ने कता यदि मू मही तो मेरे भाई श्रम्नोन् को इमारे थेग जाने है। राजा ने उस से पुका यह तेरे मंग को चले ॥ २०। पर प्रवृशालास् ने उसे गेसा दयाया कि उस ने असे।न् खीर सव राजक्रमारी की उस के साथ जाने दिया॥ ३८। बीर ग्रद्यालाम् ने ग्रपने सेवकीं की प्राचा दिई कि सावधान रहे। धार जब प्रम्नान् दारामधु पीकर नजे में आ जार थीर में तुम से कटू असीन की मारी तथ निहर दीकर उस की मार डालना वया

इस आचा का देनेहारा में नहीं हूं हियाब र्याधकर पुरुपार्थ करना॥ २९ । से अव्यालास् के सेवकीं ने अम्रीन् से अव्यालास् की आद्वा के अनुसार किया। तब सब राजक्मार चठ श्रपने श्रपने खन्नर पर चढ़कर भाग गये॥ ३०। वे मार्ग ही मे चे कि दाकद की यह हूहा सुन पड़ा कि श्रव्यालीम् में सब राजक्तमारीं की मार डाला श्रीर उने में से एक भी नहीं घचा॥ ३९। से। दाऊद ने उठकर खपने वस्त्र फार्ड थैं।र भींम पर शिर पढा थै।र उस के सव कर्माचारी वस्त्र फाइ हुए इस के पास खड़े रहे॥ ३२। तथ दासद के भाई शिमा के पुत्र योना-दाख़ ने कहा मेरा प्रमु यह न सममे कि संघ जवान श्रर्थात् राजकुमार मार डाले गये हैं केवल असीन् मारा गया है क्योंकि जिस दिन उस ने श्रव्यालास की विद्विन तामार् की भ्रष्ट किया उसी दिन से अव्यालाम् की बाजा से ऐसी ही बात ठनी थी। ३३। से अब मेरा प्रभु राजा खपने सन र्मे यह समसक्षर कि सब राजकुमार मर गये उदास न हा क्योंकि केवल खस्रोन् हीं मर गया है ॥ 58 । इतने में श्रव्धालाम् भाग गया॥ ३४। थीर जी जवान पहरा देता था उस ने खांखे उठाकर देखा कि पी है की छोर से पहाड के पास के मार्ग से बहुत लेगा चले खाते हैं ॥ इध् । तब येानादाव् ने राजा से कहा देख राजकुमार ते। स्ना गये हैं जैसा तेरे दास ने कहा था वैसाही हुआ। ३६। घट कद दी चुका था कि राजकुमार पहुच गये थ्रीर चिह्ना चिह्नाकर राने लगे थ्रीर राजा भी श्रपने सव कर्म्मचारियों समेत विलक विलक राने लगा॥ ३७। यव्यालाम् ता भागकर गशूर् के राजा ग्रम्मी-ष्ट्र के एत्र तस्मै के पास गया। स्त्रीर दाकद प्रयने पुत्र को लिये दिन दिन चिलाप करता रहा॥

(मय्शालाम् की राजद्रीह की गेप्ठी)

उद । एक अवशालाम् भागकर ग्रश्र् की गया तब वहां तीनं वरस रहा ॥ ३९ । श्रीर दाकद के मन में श्रव्धालामं के पास जाने की वही सालसा रही क्योंकि श्रमीन् जी मर्गाया शा इस से उस ने उस के विषय शांति पाई॥ १४ न्त्रीर सन्यास् का पुत्र योबास् तार

श्रालास्की खोर समा है॥ ३। से वोकाव् ने तकी नगर में दूत भेजंकर यहां से एक वृद्धिमान स्त्री बुलवाई थीर उस से कदा शोक करनेवाली वन व्यर्थात् श्रोक का पष्टिरावा पष्टिन सौर तेल न लगा पर ऐसी स्त्री वन की बहुत दिन से मुख के लिये विलाय करसी रही हो॥ ३। तब राजा के पास जाकर ऐसी ऐसी द्यात कदना। ग्रीर योग्राव ने उस की जी कुरू करना या से सिखा दिया॥ । जब यह तको इन राजा से वाते करने लगी तब मुद्द की बल भूमि पर शिर दयस्वत् करके कदने लगी राजा की दींचाई ॥ ध । राजा ने उस से पूछा तुकी क्या चाहिये उस ने कदा सचमुच मेरा पति मर गया थीर में विधवा है। गई।। द। ग्रीर तेरी दासी के दें। बेटे घे थीर उन दोनें ने मैदान में मारपीट कि ई थ्रीर उन का हुटानेदारा को ई न पा से। एक ने दूसरे की ऐसा मारा कि यह मर गया ॥ ०। थीर मुन सारे कुल को लोग तेरी दासी के विक्ट चठकर यद कदते देकि विस्त ने ग्रापने भाई की घात किया उस की इसे सैांप दें कि उस की मारे हुए भाई के प्राय के पलटे में उस की प्रायदग्रह दें थीर वारिस को भी नाम करें से वे मेरे ग्रंगारे के। जा वच गया है युक्तागंगी थ्रीर मेरे पति का नाम थ्रीर सन्तान धरती पर से मिटारंगे ॥ द । राजा ने स्त्री से कहा अपने घर जा श्रीर में सेरे विषय थाचा दूता। ए। तकोइन ने दाला से कहा दे मेरे प्रमु हे राजा दे। प्रमुक्ती की। स्त्रीय मेरे पिता के घराने सी की। लगे खार राजा खपनी गट्टी समेत निर्देश ठहरे हैं। ९०। राजाने कहा जो कोई तुभासे कुक दीले उस की। मेरे पास ला तब वह फिर तुभी कूने न पारमा॥ १९। उस ने कहा राजा खपने परसेष्ट्रार यदेखा की समस्य करे कि ख़ुन का पलटा लेनेहारों श्रीर नाश करने न पार श्रीर मेरे छेटे का नाश न दोने पार । इस ने कहा यहे। यो की की वन की सेंह सेरे बेटे का एक बास भी भूमि पर गिरने में

राजा से एक बात कदने पाए। उस ने कहा कहे का॥ १३ । स्त्री काइने लगी फिर तूने परमेश्वर की प्रजा की द्वानि के लिये रेसी दी युक्ति क्यों किई है राजा ने जा यह वचन कहा है इस से वह दोपी, सा ठवरता है क्योकि राजा श्रपने निकाले हुर की लैं। उनहीं लाता॥ १८। इस की ती मरना ही है और भूमि पर शिरे दुए जल की समान ठद्दरेंगे जा फिर चठाया नही जाता तीभी परमेश्वर प्राया नही सेता वरन ऐसी युक्ति करता है कि निकाला घुक्रा उस को पास से निकाला हुक्रान रहे॥ १५। बीर स्रव मैं जे। स्रपने प्रभुराजा से यह बात कदने को आ दे इ इस का कारण यह है कि लोगों ने मुक्ते डरा दिया था से। तेरी दासी ने से। चा कि में राजा से बेालूंगी क्या जानिये राजा स्रपनी दासी की विनती की पूरी करे॥ १६। नि सदेह राजा सुनकर अपनी दासी की उस मनुष्य के दाथ से बचाएगा जो मुम्ने श्रीर मेरे बेटे दोनों की परमेश्वर को भाग मे से नाम करना चाहता है॥ १०। सा तेरी दासी ने सेचा कि मेरे प्रभु राखा के घचन से शांति मिले क्योंकि मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के किसी दूत की नाई भले धुरें का विवेक कर सकता है का तेरा परमेश्वर यहावा तेरे संग रहे॥ १८। राजा ने उत्तर देकर उस स्त्री से अब्हा जी व्यात मै तुभा से पूक्ता दूं से। सुभा से न किया। स्त्रीने कदा मेरा प्रभुराजा कदे जाए॥ १९ । राजाने पूछा इस वात में क्या योखाक् तेरा संगी है। स्त्री ने उत्तर देकर कहा<sup>ं</sup> है मेरे है राजा तेरे प्राय की सेंह कि जी कुछ मेरे प्रमु राजा ने कदा है उस से कोई न दहिनो छोर मुङ् सकता है न बाई तीरे दास यात्राव् ही ने मुभे खाँचा दिई थीर ये सब बाते उसी ने तेरी दासी की सिखाई ॥ २०। तेरे दास योखाव् ने यह काम इस लिये किया कि वात का रंग वदले श्रीर मेरा प्रभु परमेश्वर के एक दूत के तुल्य घुद्धिमान है यदां तक कि धरती पर जा कुछ द्दोता है उस सब की बद

पारगा ॥ १२ । स्त्री वोली तेरी दासी अपने प्रमु ने यह बात मानी है से जाकर अव्यालीम् राजा से एक बात कहने पाए । उस ने कहा कहे ज्ञा । १३ । स्त्री कहने लगी फिर तू ने परमेश्लर को प्रका की द्वान के लिये रेसी ही युक्ति क्यों दिया और योखाल् कहने लगा हे मेरे प्रभु हे राजा कि है राजा ने की यह बचन कहा है इस से बह वात ग्रेग दास जान ग्रंथा कि मुक्त पर तेरी अनुग्रह दोपी, सा ठहरता है क्योंकि राजा अपने निकाल हुए को लीटा नहीं लाता ॥ १८ । हम को ते। विनत्ती सुनी है ॥ २३ । से योखाल् उठकर ग्राप्र्र मरना हो है कीर भूमि पर गिरे हुए जल के समान ठहरेंगे को फिर उठाया नहीं जाता तैभी परमेश्लर प्राथ की या और अव्यालीम् की यह अलेस रहे प्राथा ॥ २४ । तल राजा ने कहा वह अपने घर जाकर रहे प्राथा नहीं लेता वरन रेसी युक्ति करता है कि निकाला हुया न रहे ॥ १५ । घर जा रहा और राजा का दर्शन न पाया ॥

३५। सारे इसारल् में सुन्दरता के कारण बहुत
प्रश्नसा येश्य अव्शालीम् के तुल्य श्रीर केर्न्ड न था
धरन उस में नख से सिख लें कुक् दीय न था।
३६। श्रीर घट घरसरं दिन अपना सिर मुहाता
था उस के बात की उस की भारी जान पड़ते थे इस
कारण घट उसे मुहाता था से जब जब वट उसे
मुहाता तब तब अपने सिर के बाल तीलकर राजा
के तील के अनुसार दो सी श्रेकेल् भर पाता था॥
३०। श्रीर अव्शालीम् के तीन बेटे श्रीर तामार्
नाम एक बेटी उत्पन्न हुई थी श्रीर यह इपवती
स्त्री थी॥

कहने की भेजू कि मैं ग्रशूर् से क्यों आया में अब | यहीवा की उपासना करता ॥ ९ । राजा ने उस से लों वहां रहता ते। श्रच्छा दीता से। श्रव राजा मुभे दर्शन दे श्रीर यदि में दोषी हूं ता वह मुक्ते मार हाले ॥ ३३ । से। योष्याव् ने राजा के पास जाकर उस की यह बात सुनाई थीर राजा ने खबूशालाम् की वुलवाया थै।र वह उस की पास गया थै।र उस के सन्पुख भूमि पर मुद्द के बल ग्रिस्के दश्डवत् क्षिर्इ थ्रीर राजा ने खब्शाले म् को चूमा॥

१५० इस के पीके अव्यालास्ने रय श्रीर घोड़े श्रीर अपने आगो आगो दै। इनेवाले पचास मनुष्य रख लिये॥ २। फिर ग्रव्-शालाम् सन्नेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुया करता या थीर जब जब की ई मुट्टई राजा की पास न्याय के लिये श्राता तब तब स्रव्यालाम् उस क्ता पुकारके पूछता था तू किस नगर से खाता है खीर वह कहता या कि तेरा दास इस्राएल् की फुलाने गोत्र का है।। ३। तव अव्यालीम् उस से कहता था कि सुन तेरा पच तो ठीक ग्रीर न्याय का है पर राजा की छोर से तेरी सुननेहारा कोई नहीं है। । किर प्रव्यालास्यहं भी कदा करता पा कि मला द्वाता कि मै इस देश मे न्यायी ठद्दराया जाता कि जितने मुक्कद्वमावाले देाते से सब मेरे ही पास क्याते थ्रीर में उन का न्याय चुकाता॥ ध्रा फिर जब कोई उसे दर्ख्वत् करने की निकट खाता तब यह हाथ बठाकर उस के। पकदके चूम लेता था॥ ६। श्रीर जितने इसाएली राजा के पास ष्यपना मुकट्टमा तै करने की स्नाते उन सभी से ष्यव्यालाम् रेसा ही व्यवहार करता था से प्रव्-यालीस् ने इसारली मनुष्यों की मन की। इर लिया। राजा से कहा मुक्ते हेन्रोन् जाकर ग्रपनी उस मन्त को पूरी करने दें जो मैं ने यदीवा की मानी है।। ८।

## (दाजद का भागना)

**५३। तव्यक्तिं ने दाजद के पास जाकर यद** समाचार दिया कि इसारली मनुष्यों के मन प्रयू-श्रालाम् की स्त्रार दे। गये है। १८। तब दाकद ने श्रपने सब कार्मचारियों से जी यहशलेम् मे उस के सा ये कहा यायो हम भाग चले नहीं तो हम म से कोई अञ्चालाम् सेन बचेगा से फुर्ती कारके चला ऐसान द्यांका बद्ध फ़ुर्ती करकी दमिया ले थीर इमारी हानि करे थीर इस नगर की तलवार में मार ले॥ १५। राजा के कर्माचारियों ने उस से कहा जैसा हमारा प्रभु राजा खळ्डा जाने यैसा ही करने के लिये तेरे दास तैयार है। १६। तस्र राजा निकल गया थ्रीर उस के पी है उस का सारा घराना निकला और राजा दस रखेलिया की भवन की चौकसी करने के लिये होड गया ॥ १७ । से राजा निकल गया थीर उस के पोक्षे सब लेगा निकले थीर व वेत्मेर्दक् में ठहर गये॥ १८। श्रीर उस के सब कर्माचारो उस के पास से छोक्तर खारो राये थीर सब करेती थीर सब पत्तेती थीर सब गती अर्थात् चे। छ. से। पुरुष ग्रात् से उस को पीड़रे दा लिये घे था सब राजा के साम्बने द्वाकर आगो चले ॥ १९। त्रवं राजा ने गती इते से पूछा - इमारे सग तू क्यों

९। चार<sup>१</sup> बरस के वीते पर श्रव्यालाम् ने तेरा दास्ती जब श्रराम् के गूशूर् में रहता था तव यह कहकर् यहावा की मन्त माना कि यदि यहावा मुमो सचमुच यब्ग्रलेम् को लीटाले जार तो मे

कदा क्रुयलचेम से जा सा यद चलकर देव्रीन् का गया ॥ १० । तब श्रव्यालीम् ने इवारल् के सारे गोत्री में यह कहने का भेदिये भेजे कि जब नरीसो का ग्रव्य तुम को सुन पड़े तव काइना कि पार्व-शालीम् देव्रीन् मे राजा दृषा॥ ११। थ्रीर खव्शालीम् को सम दो से नेवतदरी यह शलेस् से मये वि सीधे मन से इस का भेद विना जाने गये॥ १२। फिर जब यय्यालाम् का यद्य दुषा तय उस ने गोला-वासी प्रहीते।पेल् की जी दाकद का मुत्री घा वुलवा भेजा कि वह अपने नगर गीला से आए। श्रीर राजद्रोह<sup>्</sup>की ग्रीष्टीने वल पकड़ा क्येंकि खब्यालाम् के पन्न के लाग बढ़ते गये ॥

<sup>(</sup>१) या चालीस ।

<sup>(</sup>१) नूल में उस की पाया पर। (१) पार्यात् दूरायन।

चलता है लाटकर राजा के पास यह क्योंकि तू∤ सदूक को यस्थलेम् से लौटा दिया थी।र <sup>आप</sup> वहीं परदेशो ख्रीर भाषने देश से दूर है से खापने स्थान को बीट जा। २०। तू ती कल दी आया दे वया मे श्राच तुमे यपने साथ मारा मारा फिराक मे तो जदां आ सक् यदा जाकंगा तू लीट जा स्रीर श्रपने भाइया को भी लीटा दे इंगर की कहणा श्रीर सञ्चाई तेरे संग रहे॥ २९। इते ने राजा को उत्तर देकर कदा यदे।या के जीवन की सोह थीर मेरे प्रमु राजा के जीवन की सेए जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा रदे चादे भरने के लिये दे। चादे जीते रहने के लिये उसी स्थान में तैरा दास रहेगा॥ २२। तय दाजद ने इते से कदा पार चल से। गती इते अपने सारे जनें। श्रीर श्रपने साथ के सब बाल-यद्वी समेत पार ही गया॥ २३। सय रहनेहारे विल्ला चिल्लाकर रे। रहे ग्रें श्रीर सब लाग पार हुए श्रीर राजा भो किंद्रोन् नाम नाले के पार हुआ श्रीर यय लेगा नाले के पार जगल के मार्ग को ग्रोर पार दीकर चले॥ २४। तब वया देखने मे खाया कि सादीक् भी श्रीर उस के स्मा स्य लेबीय परमेश्वर की याचा का सदूक उठाये हुए है श्रीर उन्हों ने परमेश्वर की चंदूक की धर दिया तब ख्यातार् चढ़ा क्षीर जब सी सब साग्र नगर से न निकसे तय सा वहीं राता ३५। तव राक्षा ने सादीक् से कदा परमेश्चर को संदूक की नगर, में लाटा ले जा यदि यदेखा की प्रनुग्रद की द्रष्टि मुक्त पर दे। ती घट मुभे लाटाकर उस की ग्रीर श्रपने द्यासंख्यान की भौदिखाएगा॥ २६। घर यदि घट मुक्त से ऐसा कदे कि मै तुक से प्रसन्न नहीं तीभी मै दाजिर हू जैसा उस की भार घैसा ही वह मेरे साथ वर्ताव करे॥ २०। फिर राजा ने सादीक् याजक से कदा क्या तूदर्शी नहीं हैं सा क्षुश्रल चेम से नगर मे लैं।ट चा थ्रीर तेरा पुत्र थदीमां स्थार स्व्यातार् का पुत्र यामातान् दोना तुम्दारे स्मा ति है। २८। सुना मे जगल के घाट के पास तब लो ठप्टरा खूगा जब सी तुम सीगों से मुभी हास का समाचार न मिले॥ २९। सा सादीकृ बीर एव्यातार् ने परमेश्वर के

(१) नूल में सारा देग।

रहे ॥

30। तव दाकद जलपाइयों के पहाड की चळाई पर सिर ढांपे नगे पांव राता हुआ चढ़ने लगा श्रीर जितने लोग उस के सग थे सा भी सिर ठाये रोते हुए चढ गये ॥ ३९ । तय दाजद की यह समाचार मिला कि अव्यालाम् के समी राजवे दिया के साथ ग्रहीतोपेल् है। दाकद ने कहा है यहावा श्रहीतोपेल् की सम्मति की मूर्खताकी बनादे॥ ३२। जब दाजद चाटी ला पहुंचा जहां परमेश्वर की दण्डवत् किया करते ये तव रहेकी हुणै खारखा फाड़े सिर पर मिट्टी डाले दुर उस से मिलने की क्राया॥ ३३। दाजद ने उस से कहा यदि हू मेरे संग्रा आगी जाए तव तो मेरे लिये भार ठक्षरेगा ॥ 38 । पर यदि तू नगर को सीटकर श्रय्थासीम् से कदने सगे दे राजा मे तेरा कर्म्मचारी छूंगा जैसा मे बहुत दिन तेरे पिता का कर्म्मचारी रहा वैशा हो खब तेरा हूंगा ता तू मेरे दित के लिये अदीतापेल् की सम्मति की निष्फल कर सकेगा ॥ ३५ । और वया वहां तेरे सग सादेोक् ग्रीर स्व्यातार् याजक न रहेगे से। राजभवन में से जी दाल तुमी सुन पड़े उसे सादीक् छीर एट्यातार् याजकों की व्यताया करना ॥ ३६ । उन की साथ ते। उन को दे। पुत्र खर्थात् सादे।क् का पुत्र प्रदीमास् थ्रीर एव्यातार् का पुत्र यानातान् घदां रदेगे से। जो समाचार तुम लेगों को मिले उसे मेरे पास उन्दों के राध भेजा करना ॥ ३०। से वाजद का मित्र हूथे नगर में गया खीर अञ्चालाम् भी यद्यालेस् मे पटुच गया ॥

१६ - दां अट चीटी पर से थोडी दूर वड गया था कि मपीवाणेत् का कर्मावारी सीवा रक जोड़ी जीन वाधेद्वर गदद्दीं पर दो सा राठी किशामिय की एक सा ठिकिया धूपकाल के फल की एक सा डिकिया और कृप्यो भर दाखमधु लादे दुर उस से था मिला॥ ३। राजा ने सीवा से पूका इन से तेरा क्या प्रयोजन है सीवा ने कहा गदधे तो राजा के घराने की सवारी के लिये दे बीर राटी बीर

दाखमध् इस लिये है कि की कोई जगल मे पक जार से। उसे पीरना ३। राजाने पूछा फिर तेरे स्थामी का बेटा कहां है सीबा ने राजा से कहा। यह ती। यह कदकर यदशलेम् मे रह गया कि स्रव इसारल्का घराना सुझे मेरे पिता का राज्य फेर देशा ॥ ४। राजा ने सीबा से कहा जा कुछ मघीबाेेेेगेत का था सा सब तुमें मिल गया 'सीवा ने कहा प्रणाम दे मेरे प्रमु दे राखा मुक्त पर तेरी खनुग्रह की द्राष्ट्र बनी रहे।

५। जब दाकद राका बहूरीम् लीं पट्टंचा तब शांकल् का एक सुटुम्बी वहाँ से निकला, वह गेरा का पुत्र शिमी नाम घा श्रीर वह को सता हुन्ना चला खाया, ६। श्रीर दाकद पर खीर दाकद राजा के सब कर्म्मचारिया पर पत्थर फ्रिकने लगा श्रीर ग्रूरबीरेा समेत सब लाग उस की दहिनी वार्द्स दोनो स्रोर घे॥ छ। स्रोर घिमी को सता हुस्रायें वकता गया कि रे ख़ूनी रे ख़ोक्के निकल जा निकल जा ॥ द । यहोवा ने तुम से शाकल् के घराने के खून का पूरा पलटा लिया है जिस की स्थान पर तू राजा हुआ है। यहोबा ने राज्य की तेरे पुत्र स्रह्म-मालास को हाथ कर दिया है और तू जा ख़नी है दूस से तू अपनी खुराई में भाग पर गया॥ ९। तक मब्याइ के पुत्र खबीशे ने राजा से कहा यह मरा दुष्या कुत्ता मेरे प्रमु राजा का क्यों की सने पार मुमे उधर जाकर उस का सिर काटने दे॥ ९०। राजा ने कहा दे सख्याह् के बेटा मुक्त से तुम से व्या काम बद्द जी की सता है खीर पदीवा ने जी चस से काहा है कि दाकद की कीस सी इस से कीन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया॥ ११। फिर दालद ने अबीशै थीर अपने सब कर्मा-चारियों से कहा जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्राय का खाली है ता यह बिन्यामीनी खट ऐसा की म करे उस को रहने दो ग्रीर को सने दो क्यों कि यद्दीया ने इस से कहा है। १२। क्या जानिये यद्दीवा इस ₹ उपद्रव पर की मुक्त पर है। रहा है हाँ हैं करके आज के कासने की सन्ती मुक्ते भला

धूंपकाल के फल,जवानों के खाने के लिये है थीर। में चला गया थीर शिमी उसके साम्दने के प्रशास की खला पर से कीसता थीर इस पर पत्थर श्रीर ध्रील फेकता हुआ चला गया ॥ १८ । निदान राजा प्रपने स्वा के स्व लेगो। समेत अपने विकामे पर शका द्या पहुंचा **था**र वहां सुस्ताया ॥

१५। श्रव्यालीम् सव इसारली लोगीं समेत यस्थलेस् को याया धीर उस के सम श्रदीतापेल् भी खाया॥ १६। जब दाऊद का मित्र खरेकी हुग्नै अव्यानाम् के पाम पहुचा तव दूशे ने अव्यानाम् से कटा राजा जीता रहे राजा जीता रहे॥ १०। श्रव्यालास् ने उस से कहा क्या यह तेरी प्रोति है जा तू स्रपने मित्र से रखता है तू श्रपने मित्र के सम बर्यो नही गया॥ १८ । दूधे ने ख्रय्यालाम से कदा ऐसा नहीं जिस की यदीवा स्नीर ये लेगा क्या वरन सब इसारली लाग चाई उसी का मै दू शीर उसी को संगमिरहूगा॥ १९। श्रीर फिरमै किस की सेवाक्षर क्या उस के पुत्र के साम्दने रहकार सेवा न कर जैसा में तेरे पिता के साम्दने रहकार सेवा करता या बैंसा ही तेरे साम्दने रहकर सेवा कस्सा। २०। तव अव्यालाम् ने अदीतापेल् से कदा तुम लेगा श्रपनी सम्मति दो कि क्या करना चाहिये। २१। यदीतोषेल् ने अव्धालास् से कदा जिन रखे-लियों की तेरा पिता भवन की चैकिसी करने की को डुगया उन को पास तूजा छै।र जब सब इसा-रली यद सुनैगे कि श्रव्यालीम् का पिता उस से घिनाता है तब तेरे सब स्मी हियाव बांधीं। ॥ २२ । से। उस के लिये भवन की इत के कपर एक तब्ब खडा किया गया थ्रीर श्रव्र्यालाम्,सारे इत्रास्त् के देखते श्रपने पिता की रखेलियों के पास गया ॥ २३। उन दिनों का सम्मति अहीतापेल् देता था है। ऐसी हाता थो कि माना कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता था अधीतोपेल् चादे दाकद की चाहे अव्यालीस् को जो जो सम्मति देता से वैसी ही होती भी ॥

१७ फिर अहीतीपेल् ने अवशालीस से कहा मुक्ते बारह हजार पुरुष अदला देश १३। सा दाकद अपने जना समेत मार्ग कांटने दें और में चठकर आक्ष की रात की दाकद

निर्वल देशा तव में उसे पकड़ेशा खीर हरादशा भीर जितने लोग उस के साथ है सब भागीं है और में राजा ही की मार्बगा॥ ३। ग्रीर में यव लोगों की तेरे पास लाटा लाऊंगा जिस मनुष्य का तू खोजी है उस के निसने से सारी प्रसा का निसना है। जारगा से। सारी प्रजा क्ष्मलक्षेम से रहेगी॥ ४। यह बात श्रव्-ग्रासाम् श्रीर सब इसारसी पुर्रानयां का ठीक जची।

धाफिर प्रव्यालीम् ने कहा एरेकी हुगै की भी ख़ुला ला थारे का बद कदेगा हम उसे भी सुनं। है। जब हुये अव्यालाम् के पास खाया तब सर्व-शासीम् ने उस से कहा श्रहीतीपेस् ने ती इसे प्रकार की बात कही है क्या इस उस की बात माने कि नहीं जी नहीं ती तू कह दे॥ ७। हूं शैने श्रव्यालास् से कहा जा सम्मेति श्रहीतापेल् में इस बार दिई से अच्छी नहीं॥ द। फिर दूर्य ने कहा तू ते। श्रपने पिता श्रीर इस के जनें की जानता है कि वे प्रस्वीर हैं थै। र बच्चा हिनी हुई रीइनी को समान क्रोधित देशी खार तेरा पिता याहा दे श्रीर श्रीर लेगों के साथ रात नहीं विताता। र। इस समय तो घड किसी गड़ देवा किसी रेसे स्थान में किया देशा के जब इन मे से पहिले पहिल कोई कोई मारे जाएं तब इस के सब सुननेदारे कदने लगेंगे कि ग्रव्शालास् के पक्षवाले हार गये॥ १०। तब बीर का घृदय ना सिंह का सा है। उस का भी सारा दियाय हूट जाएगा, सारा द्वाएल् ता जानता है कि तेरा विता बीर है बीर चस के संगी वहे याद्वा है। १९। सा मेरी सम्मति यह है कि दान् से ले वेर्जीबा ली रहनेहारे सार्रे इस्रारली तेरे पांच चमुद्रतीर की बालू के किनकी के उमान स्कट्टें किये जारं थीर तू याप धी युड क्तो जाए ॥ १३ । से। जब इस इंसे की लिसी न किसी स्थान में जहां यह मिले जा पकर्डों तब जैसे श्रोस भूमि पर गिरती है वैसे ही हम उस पर टूट पहेंगे तब न ते। वद बचेगा न उस के संगियों मे से कोई बचेगों॥ १३। बीर यदि व्यद्व किसी नगर

का पीछा करंगा ॥ र्थ। थीर जब बह बका बीर | में घुना हो ती सब इशास्ती उस भगर के पास रसियां' ले आएंगे सीर इस उरे नाले में खींचेंगे यहां तंक कि उस का एक छोटा सा पत्थर न रह जारगा ॥ १८। तब श्रव्यालाम् श्रीरं सब दशारली पुरुषों ने कहा रदेकी डूडी की सम्मति खहीतायेल् की सम्मति से उत्तम है। यहावा ने ता प्रहीतापेल् की श्राच्छी सम्मति निष्फल करने की ठाना या इस लिये कि वह श्रव्शालाम् दी पर विपत्ति डाले॥

१५। तब हुधै ने सादीक् श्रीर रह्यातार् याजकी से कहा अहीतापेल् ने ता अव्यालीम् ख्रीर द्याएली पुरानियों की। इस इस प्रकार की सम्मति दिई स्नीर मैं ने इस इस प्रकार की सम्मति दिई है। १६। से थ्रव फ़्री कर दाकद के पास कहला भेका कि ब्राज रात जंगली घाट के पास ने उद्दरना खंखाय पार ही हा जाना रेसा न हा कि राजा श्रीर जितने सोग उस के संग हैं। सब 'नाग है। जारं॥ १०। यानातान् श्रीर श्रहीमास् रेन्रीगोस् के पास ठहरे रहे ग्रीर एक लैंडि जाकर उन्हें संदेशा दे खासी थी स्रीर वे जाकर राजा दाजद को चंदेशा देते थे क्योंकि वे किसी के देखते नगर में न सा सकते थे ॥ १८। एक क्रोकरे ने तो उन्हें देखकर अवशालाम् का बताया पर वे दोनी फुर्ती से चले गये श्रीर एक बहुरीम्वासी मनुष्य के घर पहुंचकर जिस के श्रांगन में कूंश्रा या उस में उतर गये॥ ९९। तस्र च्चकी स्त्रीने कपडा लेकर कूंए को मुंड पर विकासा थीर उस को कपर दला हुआँ। श्रद्ग फैला दिया से। क्रुक्त मालूम न पढा ॥ २०। तब श्रव्यासाम् के सेवक उर्घ घर में उस स्त्री के पास जाकर कहने लगे श्रहीमाई श्रीर यानातान् कहां हैं स्त्री ने उन से कहां वे तो उस कोटी नदी को पार गये । से। उन्हों ने उन्हें ठूंठा थै।र ने पाकर यक्श्रलेम् को 'लाटे॥ २९। जब वे चले गये तब ये कूंप-में से निकले ग्रीर जाकर दाकद राजा की समाचार दिया और दाकद से कदा तुम लेगा चला फुर्ती करकी नदी के पार हा साख्री क्योंकि खड़ी-तायेल् ने सुम्हारी दानि की ऐसी ऐसी सम्मति दिर्द है ।। २२ । तब दासद सपने सब संशियों समेत घठ-

<sup>(</sup>१) मूल ने तेरा मुख।

से एक भी न रह गया जी यर्दन के पार न दे। गया हो ॥ २३ । जब यदीते। पेल् ने देखा कि मेरी सम्मति के व्यनुसार काम नहीं सुवा तब सस ने व्यपने गरहे, पर काठी कसी ब्रीर खपने नगर जाकर खपने घर में गया थै। र खपने घराने के घिषय की जी ब्याद्वा देनी घी से देकर ब्यपने फांसी लगाई से वह मरा थीर- व्यपने पिता के कवरिस्तान में उसे मिट्टी दिई गई॥

२8। वाजद ते। महनैस् मे पहुचा। खीर खब्-शालोम् सब इसारली पुन्धों समेत यर्दन के पार गया ॥ २५ । धीर खब्शालाम् ने खमासा की ये। खाव् के स्थान पर प्रधान सेनापति ठदराया। यद श्रमासा रक पुरुष का- पुत्र था जिस का नाम इसारली विशा था थीर इस ने योश्राय की माता सदयाह की बहिन बाबीगल् नाम नाहाण की बेटी से प्रमा किया था॥ २६। ग्रीर दश्वारितयों थीर श्रव्यासीम् ने गिलाद देश से क्वायनी डासी ॥

२०। जब दाकद महनैम् मे खाया तब खम्मा-नियों के रख्या के निवासी नादाश का पुत्र शोबी थार सादवार्वासी अस्तीयस् का पुत्र माकीर् श्रीर रागलीम्वासी गिलादी वर्जिही, २८। चारपाइयां तसले मिट्टी को वर्तन ग्रेहू जब मैदा सेाबिया ममुर चवेना, २९ । मधु मक्खन भेड़बकारियां खार गाय के ददी का पनीर दाकद थ्रीर उस के संशिया के खाने को यह सेचिकार से खाये कि जगल में वे लेगा भूखे एके प्यासे होंगे॥

सहस्रपति खीर शतपति ठद्दराये ॥ २ । फिर दाकद है सोगों की एक तिहाई ते। योग्राय के श्रीर एक तिहाई सब्याइ के पुत्र योखाय के भाई खबीश के थीर एक तिहाई गती इते के श्रीधकार में करके

कर यदन पार हो गया थीर पद फटने ली उन में तीभी है हमारी जिल्ला न करेंगे हरन चाडे इस में से खाधे मारे भी जाएं तै। भी वे हमारी जिल्ला न करेगे क्योंकि इमारे सरीके दस इजार पुरुष हैं सा उत्तम यह है कि तूनगर में से इमारों सहायता करने की तैयार रहें। 8। राला ने उन से कहा जी क्षुळ सुम्दें भाए से इंसे क बंगा। से राजा फाटक की एक स्रोर खड़ा रहा स्रोर सब स्रोग मा से थ्रीर इजार इजार अरके निकलने लगे ॥ ५। बीर राजा ने योष्णाय् ष्यवीशै थीर इते की ष्याना दिई कि मेरे निमित्त उस सवान वर्धात् व्यव्शालाम् स क्षीमलता करना। यद खाद्या राजा ने ख्रय्शालाम् के विषय सब प्रधानों की सब लोगों के सुनते दिई॥६। मेा लीग इखाएल् का साम्द्रना करने को। मैदान में निक्रने छै। र एप्रैम् नाम धन में युह दुष्या ॥ छ । यदां इसाण्ली लाग दाकद के जनें से द्वार गये थीर उस दिन ऐसा घड़ा सद्वार दुषा कि बीस इतार खेत खाये॥ ८। ख्रीर बदा युह उस सारे देश में फैल गया थार उस दिन जितने लाग तलवार से मारे गये उन से भी खाँधक वन के कारण मर गये॥ र । संयोग से प्रय्यालीम् खीर टाकद के बनीं की भेट दी गई ख्रेव्याले। स्ती एक खञ्चर पर चढ़ा हुआ, जा रहा घो कि स्वञ्चर रक घडे बांज वृद्ध की घनी डालियां के नीचे बे गया थ्रीर उस का चिर उस द्यात वृक्ष मे स्मटक राया थीर यह ग्रधर में लटका रहा थीर उस का खञ्चर निकल गया॥ १०। इस की देखकर किसी मनुष्य ने ये। श्राष्ट्र की वसाया कि मैं ने श्रव्धाले। म् को वांज वृत्त में टंगा हुया देखा॥ ११। योग्याय् १८ तब दालद ने अपने संग को लोगों ने बतानेहारे से कहा तू ने यह देखा फिर क्यों उस को गिनतो लिई छीर उन पर बही मारके भूमि पर न गिरा दिया तो मैं तुमे दस दुक्दे चांदी ग्रीर एक फेंटा देता॥ १२। उस मनुष्य ने ये। श्राव्य से कहा चाहे मेरे हाथ में इजार हुन हे चादी तीलकर दिये जाएं तीभी राजकुमार के विष्व दाय न वठाक्या क्योंकि इम लोगों के सुनते युद्ध, मे-लेख-दिया-। श्रीर राजा ने लेगों से कहा में राजा ने तुमें श्रीर श्रवीश श्रीर इसे की यह बाजा भी खयश्य तुम्हारे याथ चलूगा ॥ ३। लेगों ने कहा दिई कि तुम में से कीई क्यों न दे। इस स्रवान तू जाने, न , पाएगा , क्योंकि चाड़े हम भाग सार्थ अर्थात् खयशालाम् की न कूए ॥ १३। नहीं ती यदि धीटा दैकर इंग का प्राक्त होता ती तू याप मेरा विरोधी दे जाता क्योंकि राजा में के के बात कियो महीं रहती॥ १८। योष्याध् ने कहा में तिरे यंग ऐसा ठदर नहीं सकता। से। उस ने तीन सकरी दाच में लेकर अव्यालाम् के पृदय में जा वांक वृत्त में चीता सरका या गार दिसे ॥ १५ । तय याषाय की दस द्वीयपार छोनेशारे खयानों ने अव्यालाम् को घोरके ऐसा मारा कि घट मर गया॥ १६। फिर योषाय ने नरामेगा फूंका थीर लोग इसायल का पीहा करने से लाटे क्योंकि योषाय प्रजा की यचान वाहता था। १०। तय लेगों ने खब्शालाम् की दतारको उम धन में को रुक्ष घर शरदी में शाल दिया चौर उस पर पत्थरी का गक बहुत बहा छेर सगा दिया थीर सब इसाम्ली खपने खपने हरे की भाग गरे ॥ १८ । खपने कीते सी ख्रय्णालीम् ने यह शिवकर कि मेरे नाम का स्मरण करानेशारा कोई पुत्र मेरे नहीं है अपने लिये यह लाठ खही कराई घी क्षे। राक्षा की तरार्ष में है चौर लाठ का श्रपना धी नाम रक्क्या सा यह छाडा के दिन लीं प्रव्यालीम् फी लाड करलाती है।

९९ । श्रीर सादीक् की पुत्र अधीमास्ने कदा मुक्ते दीइकर राखा की यह समाचार देने दे कि पटेग्या ने ज्याय करके तुम्ते तेरे शत्रुक्षा के धाय से यचोगा है। २०। योषाय ने उम में सदा तू याज के दिन समाचार न चे दूसरे दिन समाचार देने पाणा। पर प्रांत समाचार न दे इस लिये कि राज-क्रमार मर गया है। २१। तथ योष्राय ने रक क्रूजी में कहा दी कुछ तू ने देखा है से जाकर राजा की यता दे। मेा यद कुणी योषाय को दग्डवत् करके दीडा गया ॥ २२ । फिर सादे। क् के पुत्र यहीमास् ने दूसरी यार याष्ट्राय से कहा को हा से हा पर सुर्के भी कुछी के पीके दीड जाने दे। यास्राव् ने क्या रे मेरे घेटे तेरे समाचार का कुछ घदला न मिलेगा से मू क्यों दीड जाने चाएता है। २३। र्चन न कहा यह ले। हो हो हो पर मुक्ते दे। ह जाने दें तराई से द्वाकर कूछी के कारी छक् गया।

२८। दालद तो दी फाटकों के बीच बैठा चा कि पद्दस्या की फाटक की इत से डाकर ग्रहरपनाइ पर चळ गया था चस ने थांखें चठाकर वया देखा कि गक मनुष्य ग्राकेला देखा श्वाता है ॥ ३५ । जब पप्तरुर ने पुकारके राजा की यह बता दिया तव राजा ने करा यदि खकेला बाता दे। ता सन्देश लाता होगा। यह दीड़ते दीडते निकट प्रापा ॥ रूई। फिर पटकए ने एक धीर मनुष्य की दीडते हुए देख फाटक के रखवाचे की पुकारके कथा सुन एक भीर मनुष्य प्रकेला दे। इंग प्राता है। राजा ने कदा घर भी सन्देश साता होगा ॥ ३७। प्रहरू ने कहा मुक्ते तो ऐसा देख पहला है कि पहिले का दीडना मादीक् के पुत्र अधीमाय्का साधै राजाने कडा यह तो भला मनुष्य है से भला सन्देश साता होगा । २८। तय प्रतीमास् ने पुकारके राजा से कचा कल्पान फिर उस ने भूमि पर मुंद के यल गिर राजा की दयद्वयत् करके कदा तेरा परमेश्वर यद्दाया धन्य है जिस ने मेरे प्रमु राजा के विक्ष द्वाच उठानेहारे मनुष्यो की तेर यश कर दिया है। २९। राजा ने पूका व्या उस खवान अञ्चालोम् का कस्यास है याचीमास् ने कहा जय योष्याय् ने राजा के कर्माचारी को थीर तेरे दास की भेज दिया तय सुके बड़ी भीड़ देख पड़ी पर मालूम न हुआ कि क्या हुआ था॥ ३०। राजा ने कहा दटकार यहीं खड़ा रह सा वद एटकर खडा रहा॥ इ९। तव कूणी भी बा गया ग्रीर कूणी कहने लगा मेरे प्रमुराजा के लिये समाचार है यहाया ने खाज न्याय करके तुभी उन सभी की धाथ से वसाया दें की तेरे विकट्ट उठे थे। इर । राजा ने कूणी से पूका वया यह जवान अर्थात् अव्यालाम् कल्यास से हे क्रूशो ने कहा मेरे प्रमु राजा के ग्रमु थीर जितने तेरी दानि के लिये उठे हैं दन की दर्शासम अधान की सी देश ॥ ३३। तय राजा यहुत घटराया श्रीर फाटक के कपर की जटारी पर रोता हुया चढ़ने लगा **चैार च**लते चलते यों कचता गया कि छाय मेरे घेटे खब्शालाम् मेरे घेटे उस ने उस से कहा दी उत्था प्राधीमास् दी डा थीर हिया मेरे ग्रेटे प्रव्यालास् भला होता कि में भाष तेरी सन्ती भरता धाय सब्जातीम् मेरे घेटे मेरे बेडे ।

(दाकद का यह्यसीन् की सिंटना.)

१६ त्व योषाव् को यह समाचार मिला कि राजा श्रव्णालीम् के लिये री रहा धीर विलाप कर रहा है। २। से उस दिन का विवय सब लेगों की समक्ष में विलाप हो फा कारण वन गया क्योंकि लोगो ने उस दिन सुना कि राजा अपने बेटे के लिये खेदित है ॥ ३। थैर उस दिन लेगा ऐसा मुह चुराकर नगर में घुसे नैजा लेगा युद्ध से भाग प्याने से लेकित दीकर मुद वुराते है ॥ ४। श्रीर राजा मुट ढांचे दुर चिल्ला चिल्लाकर पुकारता रहा कि हाय मेरे वेटे श्रव्यानीम् हाय श्रव्-शालाम् मेरे वेटे मेरे वेटे ॥ ५ । से पाषाव् घर में राजा के पार्य जाकर कहने लगा तेरे कर्माचारवा ने ग्राज के दिन तेरा ग्रीर तेरे वेटी वेटियों का श्रीर तेरी स्तिया थ्रीर रखेलियी का प्रायाती सचाया है पर तूने स्नाज को दिन उन सभीका मुद काला किया है ॥ ६। कीसे कि तू खपने वैरियों से प्रेम थ्रीर खपने प्रेमियों से बैर रखता है। तूने ब्याच यह प्रगट किया कि र्तुभे डाकिमी श्रीर कर्माचारिया की कुछ चिन्ता नहीं व्यत्न में ने खाज जान लिया कि यदि इस सब खाज मारे जाते थार श्रव्यालाम् जीता रहता ता तू बहुत प्रसन्न होता ॥ छ । से। श्रव उठकर बाहर जा ख्रीर खपने कर्माचारिया की शांत देनदीं ता मे यद्योवाको किरिया खाकर कदता हू कि यदि तू वाहर न जार तो खाज रात को रक मनुष्य भी तेरे संग न रहेगा खेार तेरे यचयन से लेकर-श्रय लेा चितनी विवित्तयां तुम पर पडी हीं उन उछ से यह वियंति वही द्वागी॥ दा सा राजा उठकर फाटक में जा बैठा थीर जब सब लोगो की यह व्यताया गया कि राक्षा प्राटक में बैठा है तब , सब लेगा राजा के साम्हें ग्राये॥

१०। थीर खब्शालीस् लिस का इस ने क्रयना राजा दीने की अभिषेक किया था सी युद्ध में भर गया है **से। श्रव तुम कों चुप रहते श्रीर** राजा की लैटा ले थाने की चर्चा धों नहीं काते॥

१९। तय राजा दाजद ने सादे कु बीर गयातार यादाको की पास, क्रष्टला भेला कि यहुई। पुर्गनियो से करे। कि सुम लेशा राजा के। भयन पट्टबाने के लिये सब से पीके क्या दोते दो सब कि सारे इसा-यल् की वातचीत राजा के सुनने में क्याई है कि उन के भवन से पहुणाए॥ १३ । सुम लोग तो मेरे भाई वरन दाड ही मांच हा हो .तुम राला को लैं। हाने में रात्र के पीछे क्यों द्वाते हा ॥ १३। फिर श्रमासा से यद कदी कि स्वा तु मेरा दाइ मांस नहीं है और यदि तू यात्राय के स्वान पर सटा के लिये चेनापति न ठटरे तो परमेश्वर सुभ से वैसा ही वरन उस से भी अधिक करे॥ प्राः। से उस ने सब यहूदी पुरुषों के मन ऐसे अपनी खोर स्तीच लिया कि माना यक धी पुरुष था. फ्रीर उन्दें ने राजा के पास कएला भेजा कि तु , श्रयने सद कर्मी-चारिया की मा लेकर लैंग्ड ग्रा ॥ १५ । से राजा लै।टकर यर्दन तक ग्रा ग्रया ग्रीर यष्ट्रही लेगा गिल्गाल गये कि उस से मिलकर उसे यर्दन पार

१६। यहूदियों के संग्रा, शेरा का पूत्र, विन्यामीनी श्रिमी भी को बहुरीमी था फुर्ती करके राजा टाकर से भेट करने की गया॥ १०। उस के संग इकार विन्यामीनी पुरुष ये श्रीर शासल् के घराने का कर्मीचारी सीवा अपने पन्द्रशे पुत्रा सार बीसे दासे समेत था थीर वे राजा के साम्हने यर्टन के पार पांच पांच , उत्तर गये ॥ १८ । यीर एक बेहा राखा के परिवार के। पार ले याने थीर जिस्कान में वह ् थीर इसाश्ली अपने अपने हेरे को भाग गये उमे<sub>-</sub>लगाने वाहे उसी में लगने के लिये पार गया। थे। १। थार इसारल् के सब गोत्रों में सब लाग खीर जब राजा पर्दन पार जाने पर था तब गरा क्षापस में यह कहकर माहते थे कि राजा ने इसे का पुत्र शिमी उस के पांचों पर गिरके, १९। राजा हमारे अनुयों के हाथ से वचाया था थीर पलिश्तियों से कहने लगा मेरा, प्रमु मेरे दीप का लेखा न करे कें हाथ से वसी ने धमें छुड़ाया पर श्रव वह-श्रव्- श्रीर जिस दिन मेरा प्रमु राजा यहशलेस् की होड़ शालाम् के हर के मारे देश कोडकर भाग गया॥ याया उस दिन तेरे दास ने जो कुटिल काम किया

उसे मेसा स्मरंस न कर कि राजा उसे अपने ध्यान
में रक्खें ॥ २०। क्योंकि तेरा दास जानता है कि
में ने पाप किया से देख खांक अपने प्रसु राजा से
मेंट करने के लिये यूसुफ के सारे घराने में से में हो
पिएला खाया हूं ॥ २९। तब सहयाएं के पुत्र खर्बीर्थ ने कहा शिमी ने जो प्रदेखा के खिमीपिक को केखा
या इस कारत क्या उस की ब्रध करना न चाहिये ॥
२२। दाकद ने कहा है सहयाएं के बेटा मुझ से
सुम से क्या काम कि तुम खांक मेरे विरोधी ठहरे
हैं। खांक क्या इसाएल में किसी की प्रायदयह
मिलेगा क्या में नहीं जानता कि खांक दशाएल का
राजा हुआ हू ॥ २३। फिर राजा ने शिमी से कहा
सुक्ते प्रायदयह न मिलेगा खीर राजा ने उस से
किरिया भी खाई॥

२४। तय शाकल् का पाता मपीवाशेत् राजा से भेट करने की याया उस ने राजा के चले जाने के दिन से उस के फ़्यलक्षेम से फिर व्याने के दिन लों न अपने पांचों के भगून काटे न खपनी डाठी घनवाई थीर म अपने कपड़े धुलवाये थे॥ २५। सी जब यस्थलेमी राजा से मिलने की गये तक राजा ने उस से पूका है मधीयारेत् तू मेरे संग क्यों न गया था। न्द। उस ने फदा दें मेरे प्रभु दे राजा मेरे कर्माचारी ने मुक्ते धीखा दिया घा तरा दास का व्या है इस लियं तीरे दास ने साचा कि मे गदए पर काठी कराकर उस पर चढ़ राजा के साथ चला आकंगा॥ २०। धीर नेरे कर्मणारी ने मेरे प्रभु राजा के साम्यने मेरा चुगली खाई दें पर मेरा प्रभु राजा परमेण्टर के दूत के समान है का का कुछ तुमी भार थरी कर ॥ २८ । मेरे पिता का सारा घराना तेरी भीर संप्राबद्धको योग्य था पर हू ने अपने दास का अपनी मेज पर खानेदारी में ग्रिना है मुक्ते क्या एक दे कि में राजा की खीर देश्याई दू॥ २९। राजा ने चय में कदा तू अपनी यात की चर्चा क्यों करता रहता है मेरी पाचा यद दे कि उस भूमि की तू जीर सीवा दे। ना याण्य में बांट ला ॥ ३०। मपीबागेत् ने राजा में कहा मेरा प्रभु राजा जो कुशल बेम से खपने घर पाया है इस लिये सोबा ही सब **मुक र**क्से ॥

३९ । तव जिलादी वर्जिल्ले देशालीम् से श्राया भीर राजा के यदन पार पहुचाने की राजा के सा यर्दन चार गया॥ ३२। व्यक्तिं तो बहुत पुरनिया यर्थात् ग्रस्धी वरस का था थीर जव ली राजा मध्नेम् में रहता था तब लों वट उस का पालन पोपण करता रहा क्योंकि यह यहत धनी था। ३३। से राजा ने वर्जिहैं से कद्दा मेरे स्ना पार चल श्रीर में तुमी यस्त्रालेम् से खपने पास रखकर तेरा पालन पापण करंगा॥ ३४। वर्जिल्ली ने राजा से कदा मुक्ते कितने दिन जीना दै कि मै राजा के, संग यस्थलेस् को लाक ॥ ३५। श्राल मे श्रस्को धरस का हु प्रवामि भले धुरे का विवेक कर सकता हू प्रवा तेरा दास को कुछ खाता पीता है उस का स्वाद परिचान सकता का मुक्ते गानेरारी वा गानेरारियो का ज्ञञ्च अञ्च सुन पड़ता है से। तेरा दास अञ्च अपने प्रभु राजा के लिये भार धयो ठदरे॥ इदं। तेरा दास राजा के सम यदन पार हो तक जाएगा राजा इस का ऐसा घड़ा घटला मुक्ते खेंग दे ॥ ३० । श्रपने दास की लाटने दें कि मैं खपने हो नगर में खपने माता पिता के कवरिस्तान के पास मर्ख। पर तेरा दास किंग्डाम् दालिर दैसेरे प्रभुराजा के संग वद पार जार बीर जैसा तुभे भार तैसा धी उस से व्यवहार करना ॥ ३८ । राजा ने कहा हा किम्हास् मेरे संग पार चलेगा थीर जैसा सुक्ते मार वैसा ही मे उस से व्यवदार कचाा वरन जा कुछ तू मुक्त से चारेगा से। में तेरे लिये कवाा॥ इर । तव सब सेवा यर्दन पार गये थीर राजा भी पार हुया तब राजा ने वर्जिही का जुमकर आशीर्घाद दिया थीर वह अपने स्थान का लाट गया ॥

(श्रेषा की राजदेश की गार्की)

80। से राजा गिलाल को श्रीर पार गर्या श्रीर उस के संगे किस्टास पार हुआ बीर सब यहूदी लेगों ने श्रीर श्राधे इसारली लेगों ने राजा की पार किया ॥ १९। तब सब इसारली युस्य राजा के पास श्राये श्रीर राजा से कहने लगे क्या कारब है कि इसारे बहुदी साई सुक्ते खोरी से ले आये श्रीर परिद्यार समेत राजा को श्रीर उस के सब अनी की इस्राएली पुरुषों की उत्तर दिया कारण यह है कि राजा इमारे गीत्र का है से तुम लेगा इस बात से क्यों कि गये ही क्या इम ने राजा का दिया हुआ क्रुक स्वाया वा एस ने इमें क्रुक दान दिया है। 8३ । इसारली पुरुषों ने यहूदी पुरुषों की उत्तर दिया राजा में दस अंग्र हमारे हैं श्रीर टाजद में हमारा भाग तुम्हारे भाग से बड़ा है से। तुम ने इसे क्यो तुच्छ जाना क्या अपने राजा को लौटा ले आने की चर्चा पहिले इम ही ने न किई थी। श्रीर यहूदी पुरुपी ने इसारली पुरुपा से अधिक कही वाते क्रम्हीं॥

२० वहा संयोग से शेवा नाम एक बिन्या-मीनी श्रोका था की बिक्री का पुत्र-या बह नरियाा पूजकर कहने लगा दाकद में दमारा क्छ श्रंश नहीं श्रीर न विश्वे के पुत्र में इमारा कोई भाग है हे इहार्रालया अपने अपने हेरे की चले जास्रो ॥ २ । से। सब इसारली पुरुप दाजद को पीछे चलना छे। ड्कर विक्री को पुत्र श्रेबा की पीछे ही सिये पर सब यहूदी पुरुष, यदन से यहशलेम् ली श्रपने राजा के सम लगे रहे ।

३। तब दासद यहणलेम् की श्रपने भवन से ष्राया थीर राजा ने उन दस रखेलियों की जिन्हें बह भवन को चैकिसी करने का छाड़ गया था छलग एक घर में रक्खा श्रीर उन का पालन पेपण करता रहा पर उन से प्रस्तान किया से। वे अपनी श्रपनी मृत्यु के दिन लें। विधवापन की सी दशा में जीतों हुई बन्द रहीं॥

। तब राजा ने श्रमासा से कक्षा यहूदी पुरुपों की सीन दिन को भीतर मेरे पास खुला ला श्रीर तू भी यहां इतिकर दोना ॥ ५। से स्नमासा यहूदिया की धुला लाने गाया पर उस,को ठहराये हुए समय से क्रियक रहा॥ ई। सा दासद ने अबीग्रै से करा श्रव विक्री का पुत्र ग्रेवा श्रव्यालीस् वे भी इमारी याधिक द्वानि करेगा, से तू अपने प्रमु के थीगों की लेकर उस का पीका कर ऐसा न दें। कि

मी यर्दन पार लाये हैं ॥ 8२ ॥ संख यहूदी युक्यों ने विह गढ़वाले नंगर पाकर हमारी दृष्टि से किय जार' ॥ o। तब याखाव् क्रे जन धीर करती चौर प्रलेती लाग ग्रीर सारे प्रस्कीर उस के पीछे हो लिये श्रीर विक्री के पुत्र शेवा का पीका करने का यदशसेम् से निकले ॥ ८ । वे गिवोन् गे के भारी ः यत्थर के पास पहुचे ही घे कि स्नमासा उन से स्ना मिला। याक्षाव् ता योद्धा का वस्त्र फेंटे से कसे दूर या थीर इस फेंटे में एक तलवार इस की क्रमर पर ष्रपनी मियान में बन्धी हुई घी श्रीर लब यह चला तब बहानिकलकर गिर पड़ी ॥ १। से ये। श्राव् ने समासा से पूछा है मेरे भाई वया तू कुशल से है तब योखाव ने अपना। दहिना हाश बकाकर श्रमासा क्षेत चूमने के लिये, उस की दाठी पकड़ी। १०। पर श्रमासा ने उस तलवार की कुछ चिन्ता न किई जो योद्याव् के हाथ में भी से एस ने उसे खमासा के पेट में भेंककर इस की खन्तरियां गिरा दिई थीर उस की दूसरी बार न मारा थीर यह मरा। तब योखाव् कीर उस का माई याबीकी विक्री के पुत्र शेवा का पीका करने की चंचे॥ १९। श्रीर उस के पास यास्राव् का एक अवान खडा होकर कहने लगा ना को ई ये। आव् के पत्त थ्रीर दासदः की खोर का द्दी सी योष्याव्यकों पीके दें ले॥ १२ । प्रामासाः ती सङ्क्ष को बीच प्रपने लोइ में लोट रहा था से जब चर मनुष्य ने देखा कि चब सा। खड़े ही जाते हैं तब ग्रमासा की सहक पर से मैदान मे सरका दिया चीर जब देखा कि जितने उस के पास आते से। खड़े ही जाते हैं। तब उस के कपर एक कपहा डाल दिया॥ १३। इस, की स्टब्स पर से सरकाये जाने पर सब लोगा बिक्री के पुत्र शेबा का पीका करने की योष्णाव के पीके हो लिये। 98। श्रीर घट सब इसारली गोत्री में दोकर पाबेल् थै।र बेत्माका थै।र वेरिया के सारे देग तक पहुंचा थीर वे भी रक्षट्रे द्वाकर उस के पीके द्वा लिये.**।** १५। तव उन्हों ने उस की बत्माका की बाबेल् मे घेर लिया श्रीर नगर के साम्हने ऐसा प्रमुस खांधा कि वह कोट से सर गया ग्रीर योग्राह्म के संग के

<sup>(</sup>१) चूल में, हमारी भाख निकासे।

सब लोगा शहरप्रनाद को गिराने के लिये धक्ता देने लगे ॥ १६ । तब एक युद्धिमान स्त्री ने नगर में से पुकारा सुने। सुने। योष्प्राव् से क्रही कि यहां था रक स्त्री तुम से बार्त करना चाहती है ॥ १०। जब योष्प्राव उस के निकट गया तथ स्त्री ने पूका प्रया तू योग्राह्म दे उस ने कहा दां में बही हूं फिर उस ने उस से कहा श्रपनी दासी के बचन सुन उस ने कद्दामें ता सुन रद्दा हू॥ १८। यह कद्दने सगी प्राचीनकाल में तो लेगा करा करते थे कि प्रावेल मे पूछा जार थार इस रीति भगहे का निप्रटा देते घे ॥ १९ । में तो मेलमिलापवाले ग्रीर विश्वास-योगय इसार्गलियों में से हूं पर तू एक प्रधान नगर नाश करने का यह करता है तूं यहावा के भाग को क्यों निगल जाएगा ॥ २० । योश्राख् ने उत्तर देकार काद्या यद मुक्त से दूर दें। दूर कि में निग्राल आक या नाग्र ऋक ॥ २९। यात रेसी नही है शेवा नाम, राप्रैस् के पहाड़ी देश का एक पुरुष की विक्री का पुत्र है 'उसे' ने दासद राजा के विक्ष द्वाध चठाया है से तुम लेगा क्षेत्रल उसी की सैंप दे तब में नगर की छोड़कर चला जाउगा। स्त्री ने योखाय से कहा उस का सिर शहरपनाह पर से तेरे पास फीक दिया जाएगा ॥ २२'। तब स्त्री ग्रपनी छुद्धिमानी से सब लेगों। के पास गर्र से उन्हों ने विक्री के पुत्र शेवा का सिर काटकर शेषाख् के पास फ्रेंक दिया। तब योखाध्य ने नर्रोसेगा फ्रूंका श्रीर सब लेगा नगर के पास से फूट फाटकर स्मपने अपने डेरे की गये थीर योखाय यह शलेम् की राजा के पास लाट गया।

२३। योष्याव् तो सारी दशारली सेना के कपर रहा खीर यहायादा का पुत्र छनायाद करितियों धीर पलेतियों के कपर था, २४। खीर छदीरास खेगारी के कपर था बीर बहीलूद का पुत्र यहाशापात् दितहास का लिखनेहारा था धीर शया मंत्री था थीर सादीक् थीर ख्यातार् याजक थे खीर यार्दरी दिरा भी दाकद का एक मंत्री था। ,(गिबेानिया का पलटा लिया जाना)

- २१ - दाजद के दिनों में बरस बरस तीन बरस तक सकाल हुआ सा दासद ने यहाया से प्रार्थना किई। यहाया ने कहा यह शाकल् श्रीर उस के ख़नी घराने के कारण हुआ कि उस ने गियोनियों की मरवा डाला था॥ र्भ तब राजा ने गिबोनियों की खुलांकर उने से वाते किई। गिवानी सेंग्रा तो इसार सिंगे में से नदी घे वे बचे दुए एमे। रियों में से घे बीर इसा-र्शलयों ने उन के साथ किरिया खाई थी पर शाजल्की जी इसारिलयों और यहदियों के लिये अलन हुई थी दर्स से उस ने उन्हें मार हालने के लिये यव किया था॥ ३। तव दासद ने गिवीनियां से पूर्का में सुम्हारे लिये क्या कर बीर क्या करके ऐसा प्रायश्चित कर कि तुम पद्दावा के निज भाग की ष्पांधीर्याद दे सको ॥ ४। 'ग्रिबोनिया ने 'उस 'से कहा हमारे भीर शाकल वा उस के घरोने के बीच रुपैये पैसे का कुछ कार्यं नहीं स्रीर न इंगरा काम है कि किसी इसारली की 'मार हाले'। उस ने कदा जा जुरू तुम कदी सा मै तुम्हारे लिये कद्या ॥ **थू। उन्हों ने राका 'से कहा जिस् पुरुष ने** इस की नां शक्र दिया श्रीर दमारे विषद्व ऐसी युक्ति किर्द कि हम ऐसे सत्यानाश ही जार कि इसारल के देश में थ्रागिको न रह जारं, दि। उस को बंग के सात जन इसे साप दिये जाएं शीर इस उन्हें यहावा के लिये यद्दींचा के चुने दुर ग्राफल् की गिवा मान यस्ती मे फासी देंगे'। राजा ने कहा मै उन की सैंप दुंगा॥ ७। पर दाकद ने बीर घाकल् के पुत्र योनातान् ने आपस में यहावा की किरिया खार्क भी इस कार्या राजा ने योनातान् के पुत्र मधी-ब्रोशेत् की जी शांजल् का पीता या वधा रक्त्वा॥ दा पर अर्मीनी और मधीबाणेत् नाम अर्था की बेटी रिस्पा के दोनीं पुत्र को वष्ट शांकल्की अन्माय जनी भी भीर शांजल की घेटी मीकल् के

<sup>(</sup>१) भूत में, में। (२) भूत में भगर फीर मा।

<sup>(</sup>१) मूल में यहाया का दर्यन दूढा। (२) मूस में नी ने भारती।

ड्वाकर, र । तिविानियों के चाथ औष दिया धार चन्द्रों ने चन्हें पहाड़ पर यद्दीवा के साम्दने फांसी दिई भीर साती एक साथ नाश हुए। उन का मार ड़ाला जाना ता कटनी के पहिले दिनां अर्थात् जव की कटनी की आरंभ में हुआ।। १०। तब अय्या की बेटो रिस्पा ने टाट लेकर कटनो के आरभ से लेकर जब लें प्राकाश से उन पर प्रत्यन्त कृष्टि न पड़ी तब सा घटान पर उसे अपने नीचे विकाय रही और न ते। दिन मे आकाश के पवियों की न रात मे बनैसे पशुक्रीं की उन्हें छूने दिया॥ १९। जब प्रयम को बेटी शासन् की रखेली रिस्पा के इस काम का समाचार दाकद को मिला, १२। तब दाकद ने जाकर शाकल् खीर उस के पुत्र यानातान् की हिंदुयां की गिलादी यावेश् के लेगीं से से लिया, जिन्दी ने उन्दे खेत्यान् के उस चैका से चुरा लिया या जहां पलिप्रितयों ने उन्हे उस दिन टांगा या अब पोलिंगितया ने याऊल् की गिल्बे। पहास पर मार डाला था॥ १३। से घट बहां से शांकल् खीर उस के पुत्र योनातान् की चड्डियों की लिया ले साया स्नीर फांसी पाये दुस्री की इड्डिया भी एकट्टी किई गई ॥ १८। श्रीर शांकल् श्रीर उस के पुत्र यानातान् की हिंहुयां विन्यामीन् के देश के जेला में शासुन् के पिता कीश् के कवरिस्तान में गाडी गर्द थै।र दाजद की सब बाजाओं के छनु-सार काम हुआ और उस को पीं हे परमेश्वर ने देश को लिये प्रार्थना सुन लिई॥

(दाजद का पलिजितया पर विजय)

१५। पोलिप्रितया ने इसारल् से फिर युद्ध किया. श्रीर दाजद श्रपने जनें। समेत जाकर पालिशितया से लड़ने लगा पर कालदं यक गया॥ १६। तस यिग्र्-बीबनेष् जो रपाई के वंश का था और उस के भाले का फल ताल में तीन दी शेकेल् पीतल का 🕫 था और यह नई तस्वार बांधे हुए था उस ने

(३) वा मये इथियार।

पांचीं बेटे के। वह महीलावासी बर्किही के पुत्र , 'दाकद के। मारने की ठाना ॥ १७। पर संबंधाइ के भादीरल् के जन्माये जनी घो इन की राजा ने पक- एउन साबी में दाजद की सहायता करके उस पलिश्ती की ऐसा मारा कि यह मर गया। तय दाजद के जनें ने किरिया खाकर उस से कहा तू फिर इमारे स्मा युद्ध की जाने न पास्मा न दे। कि तेरे मरने से इसारल् का दिया वुक्त जार ॥

> '१८। इस को पीछे पालि शितयों को साथ गीय मे फिर युद्व दुव्या उस समय दूशाई सिट्यकी ने रपाई-वंशी सप् की मारा॥ १९ । श्रीर ग्रीव् में पलि-क्रितयों के साथ फिर युद्ध हुआ उस में घेत्लेंदेस्यासी यारपारगीम् के पुत्र रल्इनान् ने गती गास्यत् की मार हाला जिस के वर्छ की छड कपड़े युननेवार्स को ठिको को समान घो॥ २०। फिर बात् में भी युद्ध चुया थीर वहां एक वड़ी डील का रपाईवशी पुरुष था जिस की एक एक दाथ पांठ में इट: इट: र्यंगुलो स्रर्थात् गिनती मे चैाबीस संगुली घी ॥२१। जव उस ने इसारल्का सलकारा तव दाकद के माई शिमा के पुत्र यहोनातानु ने उसे मारा ॥ २२ । ये ही चार गत् में उस रपाई से उत्पन्न हुए ग्रे और वे दाकद थै।र उस के जनें से मार डालें गये॥ (दाकद का एक मजन ।) ~

> २२ श्रीर जिस समय यदीवा ने दासद की इस के सारे शशुक्षी बीर णाजल्को हाथ से बचाया था तब उस ने यहावा के लिये इस्ताति के वचन गाये, २। उस ने कहा

। यद्दीवा मेरी छांग श्रीर मेरा गढ़ श्रीर मेरा **बुडानेद्दारा** 

का है। मेरा चिटानक्यी प्रत्मेख्यर है जिस का में घरवारात हू ःमेरी ठाल मेरा वचानेद्यारा सीग मेरा अचा गठ

श्रीर मेरा शरमस्थान है॥

ादे मेरे चढ़ारकर्ता तू⊤चपद्रव से मेरा चढ़ार किया करता है। , - ,

४। में यद्दीवा की जी स्तुति के यात्रय है पुकासता श्रीर श्रपने शत्रुश्री से वसाया जास्त्रा।। ध । मृत्यु के तरंग ते। मेरी चारी भार भाये

<sup>(</sup>१) मूलं में चन पर विद्याम करने । (१) मूल में उस ।

नोचपन की धाराकी ने सुभ की घट्टरादिया **६ । काधोलाक की रस्तिया मेरी खारी क्यार** घी मृत्यु के फन्दे मेरे साम्दने घे॥ छ। अपने संकट में में ने यदीया की प्कारा थीर अपने परमेश्वर की पुकारा थीर उस ने मेरी बात की अपने मन्दिर में से सुना श्रीर मेरी दोष्टाई उस के कानी पढी। ८। तय पृथियी दिल गई थीर दोल पठी द्यार प्राकाश की नेये कांपकर घष्टुत ची दिल गई कोंकि यद क्रोप्रित दुवा घा। १। उस की नघती से धूंथा निकला भीर उस के मुंद से खारा निकलकर भन्म करने लगी जिस से कीयले दचक चठे। १०। ग्रीर वद स्वर्ग, को नीचे करके उतर श्चाया थ्रीर उस के पांछी तले घीर खन्धकार था। १९। ग्रीर वष्ट कस्व् पर चढ़ा हुया उडा-थीर पद्यन के पद्यों पर चटकर टिखाई दिया। १२। श्रीर वस ने श्रपनी चारी श्रीर के श्रीध्यारे की मेघी के ममूद और आकाण की काली घटाची की प्रपना महहप ठदराया। १३। उस के 'सम्मुख की मलक से कीयसे दरक चठे। १४। यद्दीया प्राकाश में गरेना द्मीर परमप्रधान ने ग्रपनी घाकी सुनाई।॥ १५। उस ने तीर खला चलाकर मेरे असुयों की। तितर चितर किया थीर विजली शिरा शिराकर उन की घवरा दिया १६। तय समुद्र की थाष्ट देख पही जगत की नेवें युल गई

। चौर उस के नचने। की सांस की भीक से हुआ।। 90 । उस ने कपर से छाघ वढाकर मुभे घांभ सिया धार गहिरे में से खींच लिया। १८। उस ने मुक्ते मेरे छलधन्त शत्रु से मेरे वैरियों से जी मुक्त से खिंछक सामर्थी घे मुभे कुड़ाया॥ ं १९ । उन्हों ने मेरी विपत्ति के दिन मेरा साम्हना ता किया पर यद्योवा मेरा खाषय था। २०। थ्रीर उस ने मुभे निकालकर चैन्डे स्थान से पहुचाया । उस ने मुक्त को छुडाया क्योंकि व्यद्य सुक्त से प्रसन् था। २९। यदे। वा ने मुक्त से मेरे धर्मा के अनुसार व्यवदार किया मेरे कामा की शुद्धता के अनुसार उस ने मुक्ते वदला दिया ॥ २२ । क्यों कि मैं यद्देशका के मार्गी पर चलता रहा थीर ग्रपने परमेश्वर से फिरके दुष्ट न धना ॥ २३ । उस के सारे नियम ता मेरे साम्हने वने रहे थार उस की विधियों से में इट न गया। २४। और में उस को साथ खरा अना रहा थीर अधर्म से अपने की घचाये रहा जिस में मेरे फसने का हर था ।॥ ३५। से यद्दीया ने सुक्ते सेरे धर्म्म के प्रनुसार वदला दिया मेरी उस गुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता घा ॥ '३६'। दयावन्स की साचतू खपने की दयावन्स दिखाता ं खरे पुरुष के साथ तू आपने की खरा दिखाता २९। गुर्ह के साथ तू अपने की गुर्ह दिखाता श्रीर टेके के साथ हूँ तिरका धनता है।

यह ता यदीया की डांट से

<sup>(</sup>१) मूल में जले। (२) मूल में उन की।

<sup>। (</sup>१) नूस ने भाषने याधन से।

१८ । श्रीर दीन लोगों को तो तू खखाता है। पर श्रीममानिया पर दृष्टि करके उन्दं नीचा करता है॥

र। हे यद्याया तू हो मेरा दीपक है बीर यद्याया मेरे खन्धियारे की दूर करके इतियासा कर देता है॥

Bo। तेरी सहायता से में दल पर धावा करता स्नपने परमेश्वर की सहायता से में शहरपनाइ

को लांघ जाता हु॥

इश । ईम्बर की गांत खरी है यद्देखा का वसन ताया हुआ है

यह अपने सब शरणागतीं की काल ठहरा

हे ॥

इर। यहावा की कोड क्या कोई ईग्वर है हुमारे परमेश्वर की केड क्या थीर कोई खटान है।

३३ । यद वही र्इच्चर है जी मेरा खात हुठ स्थान ठहरा

घष्ट खरे मनुष्य की अपने मार्ग में लिये चलता है।

अश वह मेरे पैरी की हरिकियों के से करता है थीर ,मुक्ते कंचे स्थानीं पर खड़ा करता है॥

३५ । वह मुर्भे युद्ध करना चिखाता है मेरी बाद्दों से पीतल का धनुष नवता है ॥ ३६ । श्रीर तू ने मुक्त को खपने वचाव की ठाल

दिई सेरी सम्बद्ध गारे सन

थीर तेरी नम्रता मुमे वठाती है।, इठ। तू मेरे पैरों के लिये स्थान चौड़ा करता है

थीर मेरे ठकने नहीं खिने॥

ं क्ष्म । में श्रपने शतुर्थी का पीका, करके उन्हें सत्यानाश कर्षाा

श्रीरं सब ले। उन्ना श्रन्त न कर्यतब ले। न फिर्योग॥

अर् । खीर में ने उन का खन्त निक्या खीर उन्हें ऐसा सारा कि वे उठ नुः सकी वे मेरे पांठीं के नीचे पड़े हैं।

80 । श्रीर तू ने युद्ध के लिये मेरी कमर बंधाई
भीर मेरे विरोधियों को मेरे तले दवा दिया।

89 । श्रीर तू ने मेरे शशुखों की पीठ मुके
दिखाई

कि मै खपने वैरिया की सत्यानाश कर्या। 8२। उन्हों ने वाट तो जोही पर कीर्य व्यवाने-

द्वारा न मिला

उन्हों ने यदे। वा की भी बाट जे। दी पर उस ने उन की न सुन लिई ॥

श्वाम ने उन को कूट कृट कर भूमि की घूलि
 के समान कर दिया

में ने उन्हें सङ्क्षों की कीच की नाई पटक कर फैलाया॥

88। फिर तू मुने प्रजा के आगडों से हुड़ाफर अन्यकातियों का प्रधान दोने की मेरी रक्षा किई जिन लोगों की मैन जानता थांसे भी मेरे

षधीन देा जारंगे॥ ' १५। परदेशो मेरी चायलूसी करंगे कान से मुनते ही है मेरे वश में खारंगे॥ १६। परदेशो मुक्तारंगे ।

थीर अपने कोटों में से घरघराते हुए निकलेगे॥ 80। यदावार कीता है श्रीर की मेरी चटान

ठघरा से। धन्य है

थीर परमेश्वर की मेरे चहार के लिये घटान ठद्दरा उस की वहाई देता है

8८ । याय है मेरा पलटा लेनेद्वारा ईश्वर

ची देश देश के लोगों की मेरे तले दवा देता है,

8९ । श्रीर मुक्ते मेरे शत्रुखों के बीच से निका-

तू मुक्ते मेरे विरोधियों से कवा करता है

थ्रीर **चपद्रवी पुरुष से बचाता है।** ५०। इस कारण में जाति स्राति के साम्बने तेरा

धन्यवाद कर्षगा बीर तेरे नाम का भन्नन गार्जगां॥

४१। वह अपने ठद्याये हुए राजा का बड़ा चढ़ार करता है

<sup>(</sup>१) गूल में. नेरे फ वे स्वानी। (१) मूल में नेरे हाय।

वह स्रापने श्राभिविक्त दासद श्रीर एस् के वंश पर युग युग करूका करता रहेगा॥ (दासद के जीवन के यानसमय के वचन)

२३ दाकद के पिकले वचन ये हैं यिशे के पुत्र की यह

वाकी है

उस पुरुष की वाकी है की कंचे पर ख़रा किया गया

कीर याकूब के परमेश्वर का खीमिषिक्त

कीर दशरल् का मधुर भवन गानेदारा है।

> । यहावा का ख़ात्मा मुक्त में दोकर बीला
कीर उसी का बचन मेरे मुंद में ख़ाया।

३ । दशरल् के परमेश्वर ने कहा है

दसारल् की चटान ने मुक्त से बाते किई हैं कि

मनुश्यों में प्रमुता करनेद्यारा एक धर्मी होगा
को परमेश्वर का भय मानता हुखा प्रमुता
करेगा।

४। यह माना भार का प्रकाश होगा जय सूर्य निकलता है

रेसा भार जिस में बादल न दों जैसा वर्षा के पीछे के निर्माल प्रकाश के कारक

भूमि से हरी हरी छास समती है ॥

भ । क्या मेरा घराना ईश्वर की लेखे में ऐसा नहीं है

उस ने तो मेरे साथ एक ऐसी सदा की वाचा बांधी है

जो स्य यातों में ठीक किई हुई छीर पटल भी है क्योंकि चाहे यह उस की ग्राट न करें

तै।भी भेरा चारा चहार खीर चारी श्राभिलाया का विषय यही है॥

है। पर श्रोहे सब के सब निक्रकी काहियां के समान हैं जो दाच से पक्ष ही नहीं जातीं। 0। या जो पुरुष उन को कूने चारे उसे लेखर बीर भाले की कह लिये जाना पड़ता है। या वे बाग लगाकर बचने ही स्थान में भरम ' किई बाती हैं।

(दाखद के बीरा की नानावसी)

द। दाजद के ग्रुरवीरी के नाम ये हैं पर्धात् तदमोनी योशेदवश्येवेत् जो सरदारी में मुख्य या वदं एस्त्री खदीना भी कहलाता या वर्ष वे एक ही समय में प्राठ सें। पुरुष मार हाले गये॥ ९। उस के पीके बरोही दोदी का पुत्र एलाजार या वह उस समय दालद के सम के तोनी बीरी में से था जब उन्हों ने युद्ध को लिये बदुरे हुए पलिश्वितयों को ललकारा भीर इसारती पुरुष चले गये थे॥ १०। ब्रह कसर वांधकर पोलांबतयां का तब ली मारता रहा खब ली उस का दाय यक न गया और तलवार दाय से चिपट न गई कीर उस दिन यदावा ने वहा विजय किया थीर की लेगा उस के पीके की लिये उन की क्षेवल लूटना ही रह गया॥ ११। उस के पीके सागे नाम एक पद्दादी का पुत्र शस्मा था। पीलिप्रितयों ने एकट्टे दोकर एक स्थान में दल वान्धा जहां मसूर का एक खेल घा और लेगा उन के डर के मारे भागे॥ १२। तब उस ने खेत के बीच खड़े हाकर उसे वचाया थीर पलिश्तियों की मार लिया सीर यरावा ने यहा विजय किया ॥ १३ । फिर सीसीं मुख्य सरदारीं में से तीन जन कठनी के दिनों में दाजद के पास अदुलास् नाम गुफा में खाये खार प्रतिक्रितयी का दल रपाईस नाम तराई में कावनी किये हुए था॥ १८। उस समय दाजद गढ़ में था सीर उस समय पॉलिशितयों की चैतकी खेत्लेदेम् में घी॥ १५। तब दाकद ने बड़ी खिमलाया के साथ कदा कीन मुक्ते बेत्लेटेस् के फाटक के पास के कूंए का पानी पिलाएगा ॥ १६। से। वे तीनी बीर पेलिश्तियों की

<sup>(</sup>१) मूल में गेरी जीभ पर। (३) मूल में. घ छगाए। या चे क्या यह उस की न फलाश्गा। (३) मा. इस कारक।

<sup>(</sup>१) मूस में. से भरा !

इस ने पीने से नाइ किई छीर यहावा के साम्हने यार्घ करको उग्होसकर, १०। कहा है यहाया सुभ वे ऐसा करना दूर रहे क्या में उन मनुष्ये का लाहू पीक की अपने प्राचा पर खेलकर गये घे से। उस ने ब्रष्ट पानी पीने से नाइ किई। इन तीन बीरी ने तो ये ही काम किये ॥ १८। खीर खबीशै की सदयाह के पुत्र येखाब् का भाई या बद तीना से से मुख्य था। उंच ने ष्रपना भाला चलाकर तीन चै। की मार झाला थार तीनी में नामी ही गया॥ १९। क्या वर्ष तीना से अधिक प्रतिष्ठित न था थीर इसी से घइ उन का प्रधान देा गया पर सुख्य तीनों को पद को न पहुचा॥ २०। फिर यद्योगादा का पुत्र बनायां हु यो जो कव्षेल्वासी एक वड़े काम करने-हारे बीर का पुत्र या। उस ने सिंह सरीखे देा निकाविये की मार डाला थीर घरफ के समय उस ने एक ग्राड्डे में उत्तरके एक सिंह की मार ढाला॥ २९। फिर उस ने एक कपद्यान निस्ती पुरुष की मार डाला निकी ती द्वाच में भाला लिये दुर था पर बनायाह एक लाठी ही लिये हुए उस के पास गया और मिसी के द्वाप से मासे की कीनकर उसी को भाले से उसे घात किया ॥ २२। रेसे ऐसे काम करके यद्दीयादा का पुत्र बनायाद् उन तीनी बीरे। से नामी हो गया ॥ २३। वह तीचें चे यधिक प्रतिधित ताया पर मुख्य तीना के पट को न पहुचा। उस की दाजद ने अपनी निज सभा का सभासद किया ॥

स्था फिर तीसें में योखाव का भाई असाधेल् वित्लेडेमी, दोदों का पुत्र एरहानान्, २५। हेरीदी अम्मा खीर एलोकां, २६। पेलेती डेलेस् तकोई इक्क्रीय का पुत्र ईरा, २९। खनाताती खबीरलेर् हुआई मञ्जूने, २८। खडोडी सरमान् नतापाडी महरे, २९। एक खीर नतापाई खाना का पुत्र डेलेब् बिन्या-मीनियों की गिंखा नगर के रीब का पुत्र इते, ५०। पिरातानी बनायाद् गाश् के नालों के पास रहने-हारा हिंदू, ३९। खराबा का खबीखल्खान् बहुरीमी

हावनी में टूट पड़े थीर वित्लेहिम के फाटक कें कूर से पाना मेरके दाजद के पास ले आपे पर एक में पीने से नाइ किई और यहावा के सम्हने व्यक्त के पास ले आपे पर कि करके उग्रहेलकर, 90 । कहा है यहावा मुक्त से एक जन का पुत्र गोलाई आहोती पान के से पान करना दूर रहे क्या में उन मनुष्यें का लेख का पुत्र पलीपेलें का पुत्र पलीपेलें का आपने प्राच्य पर खेलकर गये थे से उस ने से शिवाई नातान का पुत्र गिग्राल गार्टी वानी, वह पानी पीने से नाइ किई । इन तीन वीरों ने तेश के काम किये ॥ 9८ । थीर अवीर्थ के प्रमानी सेलेक् बेराती नहरें की सम्याह के पुत्र गोलाब को भाई था बह तीना में से स्वा वह तीना में से स्व काम के प्रमान का पुत्र गोरिय, इर । थीर हिनी कियाह था मुख्य था। उस ने अपना भाला चलाकर तीन सी स्व किताकर हैतीस थे॥

(दाकद का अपनी प्रजा की गिनती लेना धीर इस पाप का दरह भेगना श्रीर पापनेश्वन पाना)

पर फिर भड़का खीर उस ने

दाजद की चन की दानि के लिये यह कहकर उमारा कि इसारल् ख्रीर यट्टवाकी जिनती से ॥ २ । से राजा ने योषाव् सेनापित से की उस की पास था कद्या तू दान् में वेर्शेवा ली रहनेहारे सारे इसाएली गोत्रों में इधर उधर घूम बीर तुम लेगा प्रवा की गिनती से कि में सान हूं कि प्रजा की कितनी गिनती है। इ। योग्राय् ने राजा से फादा प्रजाकी लाग कितने ही क्यों न हो तेरा परमेश्वर यदावा उन की सी गुणा यहा दे थीर मेरा प्रभु राजा इसे ष्रपनी खांखों से देखने भी पार पर है मेरे प्रभु है राजा यह बात तू क्यों चाहता है॥ ८। तीभी राजा की खाचा योखां स्थार सेनापतियों पर प्रवल धुई **चेा योखाव्** थीर चेनापति राज्ञा के चन्मुख रे इसा-रली प्रजाकी जिनती लेने की निकल गये॥ ५। चन्दों ने यर्दन पार जाकर श्रदेशर नगर की दक्किलन छोर छेरे खड़े किये जो गाद के नाले के बीच है थ्रीर याजेर्को बढे॥ ६। तब वे शिलाद् मे श्रीर तद्तीम्होद्शी नाम देश में गये फिर दान्यान् की गये थैार चक्कर लगाकर सीदेान् में पहुंचे ॥ ७ । तव वे सीर् नाम हुक् गढ़ थीर दिव्वियों थीर कनानियों के सब नगरीं में गये थीर उन्हों ने यहूदा देश की दिक्खन दिशा में धेशेंबा में दीरा निपटाया॥ ६। हो। सारे देश में इधर उधर घूम घूमकार से नै।

के ता बाठ सार्य भार यहूदा के पांच साखठ हरे ॥

१०। प्रका की गोनती कराने के पीछे दाजर का मन किंद्र गया और दालद ने यदीया से जादा यह जा काम मैं ने किया सा यहा ही पाय है सा श्रव है बहावा अपने दास का व्यथमं दूर कर ब्योकि मुम से यही मूर्खता हुई ॥ १९ । यिदान की जब दाजद चठा राव परीया का यर वचन गाद् नाम नद्यों के पास जो दाकद का दर्शी था परुंचा कि, दाकद की कर्म्भचारियों समेत अपनी स्रोर १२। जाकर दाउद से कए कि यहावा यो कएता वाते देखा से ग्रीना ने निकलकर भूमि पर मुद से स्का की चुन ले कि न उसे तुम पर डालू ॥ १३ । व्यरीना ने कद्दा मेरा प्रभु राजा श्रपने दास की पास से। गाद् ने दालड के पास लाकर एस का समाचार क्ये। प्रधारा है दालद ने कदा तुभ से यद खिलदान दिया थार उस ने पूछा वया तेरे देश में सात यरस माल लेने कावा रू कि यराद्या की एक बेदी वनवार्ज का व्यकाल पड़े या तीन मदीने ली तेरे श्रमु तेरा दस लिये कि यह व्याधि प्रचा पर से दूर किई पीका करते रहे थार तू उन से भागता रहे या तेरे जाए ॥ २२ । खरीना मे दाजद से कहा मेरा प्रभु देश में तीन दिन को मरी फैली रहे अब से च राखा जो कुछ उसे अच्छा लगे से लेकर चढ़ाए देख विचार फर कि में यापने भेजनदारे की वया उत्तर देशमविल के लिये ती वैल है थीर दांवने के द्रियार हुं ॥ 98 । दाकद ने गाद् से कदा में यहे सकट में थार यैसा का सामान देशन का काम देंगे ॥ २६ । पहा हू एम यहाया के द्वाच में पर्दे क्योंकि उस को यह सब खरीना राजा ने राजा की दे दिया। किर ठदराये दुए समय तक मरी फैलाये रहा खार दान् से नहीं में ये धन्तुरं तुम से प्रवश्य दाम देकर हूँगा मे सेकर येथेंबा सी रत्नेहारी प्रचा मे से सत्तर एजार ख़यने परमेश्वर यहाँवा की संतमेत के प्रेमवाँस नहीं यद वियत्ति हालकर प्रकृताया और प्रजा के नाण दाऊद ने वर्षा यदावा की एक वेदी वनवाकर के खिलहान के पास भा । १०। से जब प्रजा का पर से दूर दी गई।

मदीने थीर बीच दिन की बीते पर यद्यातेम् की। नाय करनेद्वारा दूत दाकदे, की दिसे पड़ा तब उस थाये ॥ १ । तब बेक्साब ने प्रका की जिनती का ने यद्यावा से कदा देख पाप तो में दी ने किया थीर कार राजा की सुनाया और तलवरिये योहा इसारल् कुटिलता में दी ने किई दे पर इन मेडों ने क्या किया है से तेरा द्वाय मेरे थीर मेरे पिता के घराने

के विषद्ध दे। ॥ १८। उसी दिन गाद् ने दासद के पास श्राकर इस से कदा जाकर ग्ररीना यवूसी के खेलिहान में यदेग्या की एक घेदी धनया।। १६ । से दाकद यरोघा की ग्राचा के ग्रनुसार गाद् का घट घचन मानकर यहां गया॥ २०। तय ग्ररीना ने दृष्टि कर है कि मै तुम की तीन विविधार दिखाता हू उन में के वस गिर राजा की दरस्वत् कि है। स्रा और दया यदी है पर मनुष्य के दाय में में न पड़ें॥ बरीना ने राजा से कहा तेरा परमेश्वर यदीवा तुंमें १५। मा यदावा द्वारासियों में विद्यान से से में प्रसन्न द्वीरा॥ २४। राजा ने बरीना से कहा ऐसा युचय मर गर्य ॥ १६। पर अप दूत ने यस्थलेम् का नाथ विठाने का । से दाकद ने खिलहान थीर वैले की करने की उस पर श्रपना द्राप घठाया तय गरीया चादी के पचास श्रेकेल् में मील लिया ॥ २॥। तय करनेटारे दूत से कहा यस कर यय अपना हाथ होमर्वाल थीर मेलवाल चकाये थार यहावा ने देश . शींच। बीर यहावा का दूत अरीना नाम एक यूयूसी के निमित्त विनती सुन लिई से वह व्याधि इसिंग्ल्

## राजाओं का वृत्तान्तं। पहिला भागे।

(सदीनियाह की राजद्रीर की गाउी श्रीर तस का तीहा जाना )

१ दाजद राजा यूक्त खरन यहुत पुर्रानया हुआ बीर यद्यीप उस का क्रपडे क्योकाये जाते चे तीमी वद गर्माता न या। वानता॥ १२। या प्राय था में तुमें रेशे धम्मति
प्रमु राजा के लिये कोई जवान कुंवारी खोजो जार
जो राजा के चमुख रहज़र उस को टहलुइन हो खार
तेरे पास नेटा करें कि हमारा प्रमु राजा गर्माए॥
३। तब उन्हों ने सारे इसाएली देश में सुन्दर
कुंवारी खोजते खोजते खांश्रा नाम एक शूनीमन
कुंवारी खोजते खोजते खांश्रा नाम एक शूनीमन
को पाया खार राजा के पास ले खाये॥ ४। यह
किया बहुत ही सुन्दर थो खार बह राजा को
टहलुइन होक्कर उस की सेवा करती रही पर राजा
ने सस से प्रसा न किया॥ ॥। तह हम्मीन का २। से उस के कर्माचारियों ने उस से कहा दमारे थीर दाकद के ग्रुरधीरीं ने अदीनिय्याद् का साथ न दिया ॥ ९ । श्रीर श्रदोनियाष्ट् ने बोहेसेत् नाम पत्थर के पास को रन्रोगेल के निकट है भेड़ बैल थीर तैयार किये हुए पशु झिल किये थीर प्रपने माई (१) चूल में तेरी गेह में।

थीर वनायाद् थीर श्रूरवीरों की श्रीर श्रयने भाई सुलैमान की उस ने न युनाया॥ १९ । तब नातान् ने सुलैमान की माता वत्श्रेवा से करा क्या तू ने सुना है कि एग्गीत् का पुत्र खदोनियार् राजा वन बैठा है खीर समारा प्रमु दाकद इसे नही जानता॥ १२। से श्रय था में तुमें रेसी सम्मति ने उस से प्रसंग न किया ॥ ॥ । तय दागीत् का याकर तेरी वातों की पृष्ट करा। ॥ १५। तव वत्णेया पुत्र खदीनिय्याद् सिर कचा करके कदने लगा कि में राखा के पास कीठरी में गई। राखा ती बहुत राजा हूगा से। उस ने रथ थै।र सवार थै।र खपने व्लूका था थै।र उस की सेवा टटल ग्रूनिमन खयोशग् भागे खारो दै। इने की पचास पुरुप रख लिये॥ ६। करती थी॥ ९६। से। वत्येवा ने मुककर राजा की उस की पिता ने ते। जन्म से लेकर उसे कभी यह दग्रहवत् किई श्रीर राजा ने पूछा तू क्या चाहती कदकर उदास न किया था कि तू ने ऐसा वर्षा है।। १०। उस ने उत्तर दिया है मेरे प्रभु तू ने ती किया। वह बहुत रूपवान या थीर श्रव्यालाम् श्रपने परमेश्वर यद्दावा की किरिया खाकर श्रपनी को पीक्षे उस का जन्म हुआ था ॥ ७ । श्रीर उस ने दासी से कहा था कि तेरा पुत्र सुलैमान मेरे पीक्षे सक्याह को पुत्र योखाञ्च से श्रीर रव्यातार् याजक से राजा द्वागा श्रीर वह मेरी गट्टी पर विराजेगा ॥ वासचीत किई श्रीर उन्हों ने उस के पोछे होकर १८। अब देख ग्रदोनियाए राजा बन बैठा है श्रीर उस की सहायता किई ॥ ८। पर सादोक् याजक श्रव को मेरा प्रमु राखा इसे नहीं जानता ॥ १९। यहोपादा का पुत्र बनायाह् नातान् नधी श्रिमी रेई श्रीर उस ने बहुत से बैल तैयार किये प्रशु सेार भेई व्यक्ति किई श्रीर सब राजकुमारी की श्रीर स्व्यातार् याजक श्रीर योकाव् सेनापति की खुलाया है पर तेरे दास कुलैमान की नहीं खुलाया॥ २०। श्रीर है मेरे प्रमु हे राजा सब इसारली तुमी ताक रहे हैं कि सब राजकुमारी की श्रीर राजा के सब यहूदी तू उन से करे कि इमारे प्रमु राजा की गड़ी पर उस के कर्माचारियों की बुता लिया।। १०। पर नातान् नवीं पे के कीन बैठेगा।। २९। नहीं ती जब इमारा प्रमु राजा अपने पुरखायों के संग से एगा तब में श्रीर

मेरा पुत्र युक्तमान दोनों अपराधी गिने काश्यो ।, राजा दीने की उस का श्रीमेपेक करे तथ तुम सब २२ । यों व्यक्तिया राजा से याते कर रही थी कि नातान् नयी भी काया॥ २३। कीर राजा से कहा गया कि नातान् नवी राजिर है तव वद राजा के सन्मुख श्राया श्रीर मंद के वल शिरके राजा की दरहवत् किर्द ॥ २८। थीर नातान् कदने लगा है मेरे प्रभु दे राखा बचा तू ने कहा दै कि श्रदेशिनयाह मेरे पोछे राजा होगा थार घर मेरी गट्टी पर विरालेगा ॥ २५। देख उस ने श्राच नीचे जाकर बहुत से धैल तैयार किये पुर पशु बीर भेड़े याले किई दे थार सव राजकुमारी थार सेनापतियों का थार एव्यातार् याजक की भी युला लिया है और वे उस के सन्मद स्राप्ते पीते पुर कद रहे है कि अदीनियाद राजा कीता रहे। २६। पर मुक्त तेरे दास की जीर सादीक् यातक थीर परायादा के पुत्र यनावार थीर तेरे दास सुर्तमान का उस ने नही युलाया॥ =०। ध्या यह मेरे प्रभु राजा की श्रीर से एशा। तू ने ती अपने दासको यद न सताया है कि प्रभु राजा की गट्टी पर कीन उस के पोके विरावेगा ॥ २=। दाकद राजा ने कदा यत्शेया की मेरे पास युला लाग्री तथ यह राजा के पास बाकर इस के साम्पने खडी हुई॥ २९।। राता ने किरिया साकर कदा यहीया की मेरा प्राण मय केरियमें से यचाता यापा है उस के कोयन की सेद, 301 जैसा में ने तुम से दतारल के पर-मेज्यर यहावा की किरिया खाकर करा घा कि सेरा पुत्र मुलैमान मेरे पीक्के राजा देशा खैर बद मेरे घटले मेरी ग्रष्ट्री पर विराखेगा वैसा सी मे निश्चय बात के दिन कर्मा। ३९। तय यत्येवा ने भूमि पर मुंद के वल गिर राखा की दगहवत् करके करा मेरा प्रमुराबा दासद सदा हो जीता रहे॥ ३२। सय दालद राजा ने फएा मेरे पाच सादीक् याचक नातान् नथी बार यहायादा के पुत्र धनायाध् की घुला साक्षी से ये राजा के साम्दने शाये ॥ ३३। राजा ने उन से कड़ा प्रपने प्रभु के कर्माचारियों की साध सेकर मेरे पुत्र सुसैमान की मेरे नित राज्य पर चठाची चौर गीदीन् की ले लाखी॥ ३८। खीर घडां सादे।कृ याजक चार मातान् नही दसारल का |

नरिशा फूककर कदना राजा युकेशन जीता रहे ॥ इध । दीर तुम उस के पीके पीके इधर क्याना पीर घए शाक्षर मेरे सिहासन पर विराखे क्योंकि मेरे बदले में बड़ी राजा दिया थीर उसी की में ने दसागल् खार यहुदा का प्रधान दीने की ठटराया र्छ॥ ३६। तय यहायादा को पुत्र वनायाह ने कहा श्रामेन् मेरे प्रभु राजा का परमेश्वर यहावा भी ऐसा र्छा दारे ॥ ३० । बिंग रीति यद्दोवा मेरे प्रसु राजा के स्रा रहा उसी रोति वर सुसैनान के भो स्रा रहे थीर उन का राज्य मेरे प्रभु दाकद राजा के राज्य ये भी णोधक वढ़ाए॥ ३८। सा सादीक् यानक क्षीर नतान् नवी कीर बहायादा का पुत्र बनायाह् क्षरेतिया थ्रीर पत्नेतिया की सम तिये पुर नीचे गये थैगर सुलैमान की राजा दाखद के खन्नर पर चळाकर ग्रोदीन् की लेचले ॥ ३९ । तय सादीक् याजक ने यदावा के तस्यू में से तेल मरा हुया सींग निकाला धीर वुलैमान को राज्यामियेक किया श्रीर ये नरिमगे फूकने लगे थै।र सब लेगा ब्राल चडे राजा मुर्तिमान जीता रहे॥ ४०। तब सब लाग उस को पोहें पंछि वायुली वजाते स्नीर सतना बढ़ा ष्यानन्द करते पुर कपर गये कि उन की ध्वान से पृष्यिबी खेल वठा । ४९। सब खदोनिस्याद खीर उम के नव नेवतएरी द्या चुकी घे तब यह ध्वीन उन की हनाई पढ़ी खीर वाषाव् ने नरस्था का शब्द सुन कर पूका नगर में दीरे का शब्द की होता है ॥ ४२। यत यह करता ही था कि स्ट्यानार् याजक का पुत्र योनातान् क्षाया थीर खदीनिज्ञाह ने उस से कदा भंतर था तू ते। भला मनुष्य है और भला मनाचार भी लाया द्यागा ॥ १३ । योनातान् ने खदी-निःवाद् से लदा सचमुच ६मारे प्रमुराजा दाजद ने बुलैमान की रासा बना दिया ॥ ४८ । खीर रासा ने सादे। क्यां याज का नातान् नवी खीर यद्यायादा के पुत्र बनायाद् शौर करेतिया थीर पलेतियों की उस के सा भेज दिया थीर उन्हों ने उस की राजा के यञ्चर पर चढाया ॥ ४५ । खीर सादोक् याजक खीर

<sup>(</sup>१) मूल में पत गर्थ।

नातान् नवी ने गोहीन् मे उस का राज्याभिषेक किया है स्रीर वे बहा से ऐसा खानन्द करते हुए जपर गये है कि नगर में है। रामचा जो शब्द तुम की सुन पड़ा से यही है ॥ ४६ । श्रीर सुलैमान राजगद्वी पर विराज भी रहा है॥ ४०। फिर राजा के कर्म-चारी दमारे प्रभुदाजद राजा को यह कदकर धन्य कदने थाये कि तेरा परमेध्वर सुलैमान का नाम तेरे नाम से भी बड़ा करे थीर उस का राज्य तेरे राज्य से भी व्यधिक बढ़ाए ख्रीर राजा ने व्यपने पर्लंग पर दगडवत् किई॥ ४८। फिर राजाने यद भी कदा कि इशारल का परमेश्वर यद्दाया धन्य है जिस ने आज मेरे देखते एक की मेरी गट्टी पर विराजमान किया है॥ ४९। तब जितने नेयतररी प्रदेा-निष्याद् को संग घे से सब घरघरा गये स्नार उठ-कर अपना अपना भार्ग लिया ॥ ५०। थीर श्रदी-निश्याद सुलैमान से हरकार चठा ख्रीर जाकर वेदी क्रे सींगा की पकड़ा॥ ५१। तब सुलैमान की यह समाचार मिला कि श्रदोनिष्याद सुलैमान राजा से रेसाडर गया है कि उस ने बेदों के सीगों की यह कहकर पक्रद लिया है कि ब्राज राजा सुलैमान किरिया खार कि अपने दास की तलवार से न मार डालूंगा ॥ ५२ । सुलैमान ने कहा यदि बद भलमनसी दिखाए ता उस का एक बाल भी भूमि पर गिरने न पाएगा पर यदि उस मे दुष्टता पार्द जार ते। यह मारा जारगा ॥ ५३ । तय राजा धुलै-मान ने कितना की भेज दिया जी उस की वेदी के पास से चतार ले खाये तब दस ने खाकर राजा युलैमान की दरहवत किई छैार सुलैमान ने उस से र्भवा थपने घर चला जा॥

ं (दाकद की मृत्यु ग्रीर सुलीमाम की राज्य का ग्रारम) '

जिंद्य दाकद के मरने का समय निकट याया तब उस ने अपने पुत्र सुलैमान से कहा कि, २। में लेक की रीति पर कूच करनेवाला हू से। तू हियाव बांधकर पुष्पार्थ दिखा॥ ३। ग्रीर की कुछ तेरे परमेश्वर पहीवा ने सुक्ते सीपा है उस की रक्षा करके उस के

मार्गी पर चला कर थ्रीर लैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उस की विधियो ब्राजाखी बीर नियमे। ग्रीर चितानियों की मानता रह जिस से जी कुछ तूकरे खार विधर तू फिरे उस में तू युद्धि से काम करे, ४। थीर जिसे से यदावा खपना वद वचन पूरा करे जा उस ने मेरे विषय कदा था कि यदि तेरे सन्तान श्रपनी चाल के विषय रेसे सावधान रहे कि श्रपने सारे दृदय श्रीर सारे जीव से सञ्चाई के साथ श्रपने की मेरे सम्मुख जानकार चलते रहे। ते। दखाएल् की राजगट्टी पर विराजनेदारे की तेरे फुल में घटी कभी न देंगी। । फिर हू ष्राप जानता है कि सदयाह की पुत्र योष्प्राध्ने मुक्त से ख्या यया किया श्राणान् उस ने नेर्के पुत्र अबेर् थ्रीर येतेर् के पुत्र यामाचा इसारल् के दे। सेनाप्रतियो से क्या किया उस ने उन दोना की घात किया और मेल के समय युद्ध का लेलू बहाकर उस से श्रपनी कामर का फीटा श्रीर श्रपने पांधीं की जूतिया भिगी दिई॥ ६। से तू व्यपनी युद्धि की ब्रनुसार करके उस पद्धे वालवासे की श्रधालाक म शांति से उतरने न देना ॥ १। फिर गिलादी वर्जिही के पुत्री पर कृषा रखना थ्रीर वे तेरी मेब पर दानेशरी मे रहे क्योंकि जब मै तेरे आई खब्शासाम् के साम्दने से भागा जाता था तब उन्हों ने मेरे पास प्राक्तर वैसा ही किया या। द। फिर सुन तेरे पास विन्यामीनी ग्रेरा का पुत्र वहूरीमी शिमी रहता दै जिस दिन में मदनैस् की जाता था उस दिन उस ने नुको काराई से की सा था पर सब बह मेरी भेट की लिये पर्दन की छाया तब मै ने उस से यदीवा को यद किरिया खाई कि में तुमे तलवार से न मार डालुंगा ॥ ९। पर खब तू उसे निर्देशपं न ठहराना तू तो खुद्धिमान पुरुष है हा तुमें मालूम द्यागा कि उस से ध्या करना चाहिये, थीर उस पेंक्से वालवाले का लाहू बहाकर उसे ब्रधीलाक में उतार देना॥ १०। तद्यं दांजद अपने पुरखायों के सम सामा थ्रीर उसे दालदपुर में उसे मिट्टी दिई गई॥ १९। टार्सद ने इसारल् पर चालीच वरसँ राज्य किया सात वरस

(१) मूल में नेरे साम्हने चलते रहें।

<sup>(</sup>१) मूस में। प्रश्वा।

राज्य किया था।

१३। तब सुलेमान प्रयने पिता टासप की गट्टी पर विराज्य भीर एम का राज्य बहुत हुक हुया॥ १ १८। भेक्र क्षामीत् का पुत्र खदोनिय्याष्ट् मुलमान की मासा चत्रीया के पाम खावा थीर वत्रीया ने पूछा वया तू सिश्रभाय से फ़ाता है उस ने उत्तर दिया हो मित्रभाव मे ॥ १८। फिर यह कहने लगा मुक्ते तुक्त में एक द्रात करनी है उस ने करा कर ॥ १५। उम ने कदा तुमें ती मानूस है कि राज्य मेरा हा गया था शीर मारे इनाग्ली मेरी खोर चय किये ये कि मै राह्य क्षर पर श्रष्ट राज्य पलटकर मेरे भाई का है। जाया है ब्रोंकि बद बहावा की दीर में उस की मिला है। १६। मेर खब्र में तुक्त में एक बात मांगता हु मुक्त में नाद न फरना उस ने करा करें था। न्छ। **चस्र ने फ्रांदा राला मुलिमान सुफ्र में** नाइ न करेगा में। एम में कए कि यह मुक्ते जूनेमिन जायीशग् का व्याग दे॥ १८। यत्येया ने कहा बक्हा मे तीरे लिये राक्षा में कृष्मी॥ १८। मेा वर्तजेवा श्रद्धानिष्पाष् के निये राजा मुनिमान में द्यातचीत करने की उसे के पास गर्थ सार राजा उस की भेट के लिये उठा थीर उने दग्हयत् काकी धापने मिटाउन पर घैठ गया फिर राह्य में प्राथमी माता के लिये गक मिंटामन धरा दिया जार घए टम की दहिनी चीर येठ गर्रे॥ २०। तय यह फरने लगी मे तुक में एक होटी नी बात भागती ह मा मुक्त मे नाद न करना गला ने कषा ध साता सीग में गुक से नाद न करता ॥ २१ । उस ने कदा यह शूनेसिन षयोशम् तेरे भार्च खडेानिम्याद् की व्यक्ति विर्ध जार ॥ रेर । राजा मुलैमान ने प्रवनी माता की उत्तर दिया गृष्यदे।निष्याद् के लिये शूनेमिन प्रयोगग् धी की जों भागनी है उम के लिये राज्य भी मार्ग क्योंकि यए तो मेरा यहा भाई है हीर इसी के लिये यवा. ग्ट्यासार् याव्यक्त ग्रीर सरवाद् के पुत्र ये। याय्य के लिये भी मांग्रा ॥ २३ । कीर राजा मुलिमान ने यद्दीया की किरिया ग्याकर कहा यदि श्रदोनियाएं उस के सिर वह दून लाटा देगा उसने तो मेरे पिता ने यद यात श्रपने प्राम पर रोलकर न कही हो तो दाकद के जिन जाने श्रपने से श्रीधक धर्मी सीर

ती इस ने देशेन् में दीर तंतीय दारस यदशलेम् में परमेश्वर मुक्त से दैसा दी दारम इस से भी अधिक करे॥ २८। यय यदाया जिस ने मुक्ते स्थिर किया थीर मेरे पिता दाकद की राजगृही पर विराजमान किया थीर अपने घचन के अनुसार मेरा घर वसाया है उस की सीयन की मेंच आज ही खदोनियाह मार डाला जाएगा ॥ ३५। थीर राजा सुलेमान ने यद्दीयाद्या के पुत्र धनायाद् की भेज दिया सार छत ने जाकर उसे को ऐसा मारा कि धद मर गया॥ = ६। धीर ण्यातार् यालक से राजा ने कहा सना-तात् में प्रवनी भूमि की जा क्योंकि तू भी प्राणदक्ट के येग्य है स्राज्ञ के दिन तो में तुक्ते न मार डालूंगा क्वींकि तृ मेरे पिता दाक्षद के साम्द्रने प्रभु यहे। या का महूक उठाया करता या थार उन मद दु:खी मे ह्या मरे पिता पर पहे घे तूभी दुखी घा॥ २०। श्रीर मुलेमान ने स्व्यातार् की यदीवा के याजक धाने के पद में उतार दिया इस लिये कि सा यचन पदाया ने रली को घंण के विषय शीला में कदा घा मेा पूरा हो लाए ॥ २८ । ग्रीर इस का समाचार योषाय् तक परुचा । योषाय श्रय्शासीम् के पीछे ता न फिरा था पर खदोनिष्योद के पीछे फिरा था। में। याषाय परीया के त्यू की भाग गया खाँर येदी के छोगों की पक्रट लिया ॥ २९ । श्रीर राजा सुलैमान को यह समाचार मिला कि योबाय् यद्दीवा के संबू का भाग गया है और यह घेटों के पास है से मुर्लमान ने यद्यायादा की पुत्र बनायाद् की। यद कद-कर भेव दिया कि तू काकर उम्ने मार डाल ॥ ३०। सा यनायाएं ने यदीया के तयू की पाय चाकर उस मे जदा राजा की यद याजा है कि निकल ग्रा उस ने फ़एा नहीं में यती मर जाड़गा सा खनायाद ने लीटकर यद सन्देशा राजा की दिया कि योखाय ने मुक्ते ये। घो उत्तर दिया ॥ इ९ । राजा ने उस से कहा उत के कदने के खनुसार उस की मार डाल खीर इसे मिट्टी दे ऐसा करके निदीपी का ला खून याखाय ने किया है उस का दे। यह सुभ पर से खीर मेरे पिता के घराने पर से दूर करेगा ॥ इर । स्रीर यहावा

भसे दें। पुरुषों पर खर्षात् इद्यारल् के प्रधान सेमापति नेर् के पुत्र खन्नेर् कीर यहूदा के प्रधान सेनापति येतेर् के पुत्र बमासा पर टूटकर उन की तलवार से मार हाला था॥ ३३। ये योत्राव की सिर पर श्रीर उस की सन्तान के सिर पर ख़ून सदा खें। रहेगा पर दासद ग्रीर उस के र्घंश श्रीर उस के घराने कीर उस के राज्य पर पहीवा की 'खोर से शांति सदा ले। रहेगी ॥ ३४। तव यहे।-यादा की पुत्र वनाया हुने जाकर योग्राव की सार द्वाला थीर उस की जगल में उसी की घर में मिट्टी दिई गई॥ ३५। तब राजा ने उस के स्थान पर यहीयादा के पुत्र वनायाद की प्रधान चेनापति ठदराया खेर एळातार् के स्थान पर सादीक् याजक को ठदराया॥ ३६ । श्रीर राजाने शिमी को व्रलवा भेजा श्रीर उस से कदा तू यदशलेम् से श्रपना एक घर बनाकर बहीं रहना श्रीर नगर से बाहर कहीं न जाना॥ ३०। तूनिश्चय जान रख कि जिस दिन सू निक्रलकार किंद्रोन् नाले के पार उत्तरे उसी दिन सू नि सदेह मार डाला चारगा थ्रीर तेरा लेव्ह तेरे ही सिर पर पहेगा॥ ३८ । शिमी ने राला से कहा बात श्रच्की है जैसा मेरे प्रभुराजा ने कहा है बैचा ही तिरा दास करेगा से शिमो बहुत दिन यब शसेस् मे रद्या॥ ३९ । पर तीन वरस कें बीते पर शिर्माकी दें। दास ग्रत्नगर के राजा माका के पुत्र श्राकी श् के पास भाग गये थीर शिमी की यह समाचार मिला कि तेरे दास गत् में है। ४०। तव शिमा चठकर श्रपने गदचे पर काठी कसकर श्रपने दास क्रूकने को लिये ग्रत् क्षो व्याक्षीश् को पास गया खीर थ्रपने दासी की ग्रात् से ले छाया। 89 । जब सुलैमान राजा की इस का समाचार मिला कि शिमी यह-भ्रालेम् चे ग्रात् क्षा ग्राया ग्रीर फिर लीट स्त्राया छै, ४२। तब उस ने शिमी की युतवा भेजा मीर उस से कहा क्या में ने तुम्ने यहावा की किरिया न खिलाई थी थ्रीर तुम से चिताकर न कहा था कि यह निरुचय चान रख कि चिम दिन तू निकलकर कधी चला जाए चर्सी दिन सूनि सन्दे हें भार डाला जाएगा श्रीर

कि राजा सुलैमान मिस के राजा फिरीन की बेटी ब्याह कर उच का दामाद हो गया थीर उस की दाजद-पुर में ले थाकर जब लें अपना भवन थीर यहावा का भवन थीर यहावों की चारी थीर यहावा का भवन थीर यहावों की चहीं की वहीं रक्ता। २। ब्यों कि प्रजा के लाग तो कवे स्थानी पर बलि चढ़ाते थे उन दिनों तक यहावा के नाम का कोई अवन न बना था॥ ३। थीर सुलैमान यहावा से प्रेम खता थीर अपने पिता दाखद की विधियों। पर चलता तो रहा पर वह कवे स्थानी पर बलि चढ़ाया थीर ध्रय चलता तो रहा पर वह कवे स्थानी पर बलि चढ़ाया थीर ध्रय चलायां करता था॥

8। श्रीर राजा गिछोन् की खींल चठाने गया स्थांकि मुख्य जंचा स्थान वही था से घहां की वेदी पर स्लैमान ने एक हजार होमवींल चठाये । १। गिछोन् में यहोद्या ने रात की स्वप्न के द्वारा सुलैमान की दर्शन देकर कहा जी कुठ तू चाहे कि में तुमें दू से मांग ॥ ६। सुलैमान ने कहा तू श्रपने दास मेरे पिता दाकद पर बही करणा करता-रहा इस कारण से कि वह श्रपने की तेरे समुख जानकर तेरे साथ स्वाई श्रीर धर्म श्रीर मन की सीधाई से चलता रहा श्रीर तू ने यहां तक उस पर करणा किई थी कि ससे उस की गट्टी पर विराजनेहारा एक

द्या तू ने मुक से न कहा या कि की वात में ने
भुनी, से अच्छी है ॥ १३ । फिर तू ने यहे। वा
की किरिया थार मेरी हुट बाजा क्यों नहीं मानी ॥
१८ । बीर राजा ने शिमां से कहा कि तू बाप ही
व्याने मन में उस सारी दुएता की जानता है जी
तू ने मेरे पिता दाकद से किई थी से यहीचा तेरे
किर पर तेरी दुएता लीटा देगा ॥ १८ । पर राजा
सुलैमान धन्य रहेगा थार दाकद का राज्य यहीचा
के साम्हने सदा लीं हुट रहेगा ॥ १६ । तब राजा
ने यहीयादा के पुत्र वनायाह की बाजा दिई बीर
उस ने बाहर जाकर उस की ऐसा मारा कि वह भी
गया । खीर सुलैमान के हाथ में राज्य हुट
हो गया॥

<sup>(</sup>१) मूल में उस की राजगही पर'।

परमेश्वर यदीव्या तूने अपने दास की मेरे पिता दालट के स्थान पर राजा किया है पर में छोटा सङ्का साष्ट्र सा भीतर बाहर ग्राना जाना नहीं जानता॥ पा फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के यहत से लोगों के योच है जिन की गिनती यहुतायत के मारे नहीं दोती ॥ ९। मेा अपने दास की अपनी प्रसा का न्याय करने के लिये समभने की ऐसी शक्ति। दें कि मैं भसे घुरे का विवेक कर यक् क्योंकि कीन ऐसा है कि तेरी इतनी यही प्रजाका न्याय कर राये ॥ १०। इस द्यात से प्रभु प्रसन्न हुँया कि सुलैमान ने ऐसा वर सांगा ॥ ११। सा परमेश्वर ने उस से कदा इस लिये कि तू ने यह बर मागा है जार न ता दी घायुन धन न छापने शत्रुष्टी का नाश मागा पर समभने के विवेक का घर मांगा है, १२। गून में सेरे घचन के बानुसार करता हूमें सुक्षे युद्धि शीर विवेक में भरा मन देता र्यदां सा कि तेरे समान न ता तुम से परिले कोई कभी हुआ श्रीर न तेरे पीछे कोई द्यागा॥ १३ । फिर जें। तूने नदीं मागा वर्षात् धन श्रीर महिमा देा भी में तुमें यहां दों देता टू कि तेरे जीवन भर कीई राजा तेरे तुख्य न छाता॥ १ । फिर यदि तू श्रयने पिता दासद की नाई मेरे मार्री। में चलता हुआ मेरी विधियों खार खाचाओ की मानता रहे ते। में तेरी प्रायु वळाकंगा ॥ १५ । तथ युर्वमान जाग उठा थीर देवा कि यह स्वप्न तुत्राफिर वट यरशलेम् की गया श्रीर यदेखा की वाचा के चंद्रक के साम्टने खडा होजर होमयींस श्रीर मेलवर्शि चङाये ग्रीर श्रपने चय कार्मचारिया के लिये चेयनार किई n

१६। उस समय दें। वेश्या राजा के पास व्याकर उस के सन्मुख खही एई ॥ १० । उन मंसे एक स्त्री कपने लगी दे मेरे प्रमु मे और यद स्त्री दोना एक ही घर में रहती हैं थीर इस के संग घर मे रदते में सङ्का जनी॥ १८। फिर मेरे जनने के तीन दिन घोते पर यह स्त्री भी लहका जनी धर्म

पुत्र दिया है जैसा कि प्राज है॥ ७। थै।र प्रव दे मेरे | तो स्वा ही संग घों हम दोनों की छोड़ घर मे थीर कोई न था॥ १९। थीर रात में इस स्त्री का द्यालम इस को नीसे दखकर मर गया ॥ २०। तब इस ने क्षाधी रात की उठकर जब तेरी दासी से रही थी तब मेरा लहका मेरे पास से लेकर व्यपनी काती मे रक्त्या थार खपना मरा हुशा वालक मेरी क्वाती में लिटा दिया ॥ २१ । भीर की जब मै खपना वालक दूध पिलाने की उठी तव उसे मरा पाया पर भीर की मैं ने चित्त लगाकर यह देखा कि जी पत्र मे जनी थी से यह नहीं है। २२। तब दूसरी स्त्री ने जहा नहीं जीता मेरा पुत्र दे शीर मरा तेरा पुत्र है पर वह कहती रही नहीं मरा हुआ तेरा पुत्र द्यीर जीता मेरा पुत्र है या वे राजा के साम्हने यात करती रहीं॥ २३। राजा ने कहा एक ते। कदती है जो जीता है सेर्इ मेरा पुत्र है शौर मरा तेरा पुत्र है थार दूसरी कहती है नहीं हो। मरा है सोई तेरा पुत्र है श्रीर को कोता दै वह मेरा पुत है॥ २४। फिर राजा ने कटा मेरे पास तलवार ले श्राख्री से। एक तलवार राजा के साम्दने लाई गई॥ २५। तब राजा बीला जीते दुए बालक की दे। टकड़े करके प्राधा इस की प्राधा उस की दे।॥ इद् । तब जीते दुर घालक की माता का मन ग्रपने चेटे के स्तेष्ट से भर थाया श्रीर उस ने राजा से कहा ह मेरे प्रभु जीता हुया वालक उसी का दे पर उस की किसी भाति न सार। दूसरी स्त्री ने कडा छड न तो मेरा दें। न तेरा वह दो टुक्क किया जाय॥ **= ७। तस्र गजाने कदा पदिलों को जीता दुया** यालक देा किसी भाति उस की न सारी क्योंकि उस की माता वही है।। २८। जी न्याय राखा ने चुकाया था उस का समाचार सारे इसाएल् की मिला श्रीर उन्दों ने राजा का भय माना खोगिक उन्दों ने यह देखा कि उस के मन में न्याय करने की परमेश्वर की वृद्धि है।

(मुलेगान का राजप्रयन्य ग्रीर गाहात्म्य)

 स्वा मुनीमान तो सारे द्वसारल् को जपर राजा दुआ या॥२। कीर उस को दाकिस वे घे अर्घात् सादीक् का पुत्र

<sup>(1)</sup> मूल में. मुनगेशारा मन।

अवर्षाष्ट्र याजक शोशा के पुत्र रतीहारेष् स्नार स्निह-याष्ट्र प्रधान मन्त्री ये स्नहीलूद् का पुत्र यहाशापात् इतिहास का लेखक था। 8। फिर घहायादा का पुत्र बनायाद् प्रधान सेनापति था और सादीक् ग्रीर रब्यातार् यांजक घे॥ धा स्रीर नातान् का पुत्र म्मसर्याह् भगडारिया पर था स्रीर नातान् सा, पुत्र जाञूद्याजक थ्रीर राजाका मित्र भी था॥ ६। ग्रीर यहीशार् राजपरिधार के जपर था ग्रीर यव्दा का पुत्र खदोनीराम् बेगारी के ऊपर मुखिया था ॥ छ। थीर मुलैमान के वारह भगडारी थे की सारे इसा-रिलिया के खिकारी दीकर राजा ख़ीर उस की घराने के लिये भोजन का प्रवग्ध करते थे एक एक पुरुप बरस दिन में खपने खपने महीने से प्रबन्ध करता था॥ ८। स्रीर उन को नाम ये घे स्पर्धात स्प्रैम् को पदाङ्ो देश में बेन्हर् ॥ ९ । श्रीर माकस् शास्त्रीम् बेत्शेमेश् श्रीर एले।न्बेयानान् मे बेन्देकेर् या ॥ १०। अबब्बोत् में वेन्द्रेमेंद्र जिस की भविकार में सेकी ग्रीर घेपेर् का सारा देश था॥ १९। दे।र्फे सारे ऊचे देश मे वेनबीनादाव् जिस की स्त्री सुलैमान की वेटी तापत् थी॥ १२। श्रीर श्रद्दीलूद्का पुत्र खाना जिस के यधिकार में तानाक् मिन्नों स्रीर वेत्यान् का छह सारा देश था जो सारतान के पास थीर विजेल के नीचे थार वेत्यान् से ले थावेल्मदीला ला अर्थात् योक्माम् को परलो खोर ले। है ॥ १३ । ग्रीर ग्रिलाट् के रामात् में वेन्ग्रेवेर् या इस के अधिकार ने मनकोई यार्डर् के ग़िलाद् के गांव चे अर्थात् इसी के यधिकार में खाशान् के स्प्रीाव् का देश जिस में शहरपनाइ श्रीर पीतल के बेंडेवाले साठ **बड़े बडे नगर घे ॥ १८ । छै। र इट्टी के पुत्र** श्रहीनादाव् के दाय ने सहनेस् घा॥ १५ । नप्ताली से श्रहीमास् था जिस ने सुलैमान की खासमत् नास वेटी की व्याह लिया था॥ १६ । श्रीर आग्रेर् श्रीर श्रालीत् में हूशे का पुत्र वाना, १०। इस्साकार मे पाब्ह् का पुत्र बद्दीशापात्, १८। श्रीर विन्यामीन् मे रला का पुत्र शिमी था॥ १९। जरी का पुत्र गेवेर् गिलाद् में अर्थात् एमोरियों के राजा सीहान् खीर वाशान्। के राजा स्रोग् के देश में या इस सारे देश में वही

भगडारी था॥ २०। यदूदा श्रीर, इसारल् को लोग स्रदुत थे से समुद्र को तीर पर की सालू के किनके। को समान स्रदुत थे श्रीर खाते पीते श्रीर श्रानन्द करते रहे॥

२१। सुलैमान तेा मदानद से ले प्रलिशितयों के देश क्रीर मिस्र के सिवाने ली के सव राज्यों के क्तपर प्रभुता करता था धीर उन के लेगा मुलैमान के जीवन भर भेट लाते और उस के अधीन रहते थे॥ २३। ग्रीर सुलैमान की एक दिन की रसे ई में इतना इटता या सर्थात् सीस कीर् मैदा साठ कीर् ब्राटा, २३। दस तैयार किये हुए येल खार चरास्यां में से बीस बैल शार सा भेड बकरी सार दन की क्कोड़ दृरिया चिकारे यखमूर श्रीर तैयार किये दुर पत्ती॥ २४। क्योंकि महानद के इस पार के सारे देग पर क्रष्यात् तिरहरू से ले क्रान्ता सी जितने राजा घे उन सभी पर मुलैमान प्रभुता करता थार अपनी चारी स्रोर के चय रहनेहारा से मेल रखता था। २५। स्रोर दान् से वेशेंवा ले। को सारे यहूदी स्रीर इसासली श्रपनी श्रपनी दाखलता और ग्रंजीर के वृत्त तले सुलैसान के जीवन भर निहर रद्दते थे।। २६। फिर उस के रथ के घोड़ों के लिये युलैमान के चालीस हजार घान घे थे।र उस के वारह हजार सवार घे॥ २०। फ्रीर वे भग्डारी श्रपने प्रपने मदीने मे राजा सुलैमान के लिये थीर जितने उस की मेज पर याते घे उन स्भां के लिये भी जन का प्रयन्ध करते घे किसी वस्तुकी घटी दीने न पाती थी॥ २८। श्रीर घोड़ें। श्रीर बेग चलनेदारे घोड़ी के लिये खब श्रीर पुष्राल जहा प्रयोजन पहता था वदां खाचा के स्रनु-सार एक एक जन पहुचाया करता था॥

२९। श्रीर परमेश्वर ने सुलैमान की बुद्धि दिई श्रीर उस की समक खद्दत ही वठाई श्रीर उस के दृदय में समुद्रतीर की वालू के किनकी के तुख श्रनीशनित गुर्या दिये॥ ३०। श्रीर सुलैमान की बुद्धि पूरव देश के सब निवासियों श्रीर मिसियों की भी सारी बुद्धि से बठकर थी॥ ३९। बद ती श्रीर सब मनुष्यों से खरन एतान् रज़ादी श्रीर देमान् श्रीर मादेाल् के

<sup>(</sup>१) मूल में हृदय की चीड़ाई।

बीर उस की कीर्ति चारा ग्रीर की सब जातियां मे फैल गई ॥ ३२। उस ने तीन एकार नीतियचन कदं श्रीर उस के एक एकार पाच गीत भी दें। ३३। फिर उस ने लढाने।न् के देवदाक्यों से लेकर भीत में से साते पुर जूका तक के सब पेड़ी की चर्चा थै।र पशुक्षा पांचिवा रेंगनेदारे जन्तुकी थीर मक्लियों की चर्चा क्रिई॥ ३४। थीर देश देश के लेगा पृष्यियों के सय राजायों की ग्रोर से जिन्दे। ने सुसमान की छुद्धि की कीर्ति मुनी थी उस की युद्धि की याते सुनने की खाते थे।

(मन्दिर के यमने की तैयारी) प् श्रीर चार का चीराम राजा ने श्रयने दूत मुलैमान के पास भेजे

क्यों कि उस ने मुना था कि वद श्रीभविक्त दीकर श्रपने पिता के स्थान पर राजा दुश्रा है श्रीर दाजद के खीवन भर छोरास् उस का मित्र बना रहा ॥ २। ग्रीर सुलैमान ने घोरास् के पास यों कवला भेजा कि, इं। शुक्ते मालून है कि मेरा पिता दाजद श्रपने परमेश्वर यद्दावा के नाम का एक भवन इस लिये न यनया सका कि यद चारों श्रोर लड़ाइये। मे तय सी यका रहा जय सी यहाया ने उस के गशुप्रे। के। उस के पांच तले न कर दिया॥ ४। पर अध मेरे परमेश्वर यहावा ने मुक्ते चारा खोर से विशास दिया और न सा को के विरोधों देन कुछ विपत्ति देख पहती है ॥ ५। से में ने अपने परमेश्वर यहावा की नाम का एक भवन वनवाने की ठाना है व्यर्थात उस यात के अनुसार की ग्रदेश्या न मेरे पिता दाजद से कदी भी कि तेरा पुत्र जिसे में तेरे स्थान में गड़ी पर वैठाउगा वही मेरे नाम का भवन वनवारगा॥ ६। से प्रय तू मेरे लिये लवाने।न् पर से देवदार काटने की प्राचा दे थीर मेरे दास तेरे दासें के संग रहेगे श्रीर जी मुक मजूरी हू ठएराए यही मे तुमें तेरे दाखें के लिये दूंगा तुमें मालूम ते। दे कि सीदानियों के यरावर सकडी काटने का भेद इम लोगों में से कोई नहीं जानता॥ १। मुलैमान की

पुत्र कल्कील् थीर दर्दा से भी प्राधिक खुद्धिमान था | कद्या प्राज यद्दीवा धन्य है जिस ने दाजद की उस बड़ी जाति पर राज्य करने के लिये एक ख़ुद्धिमान पुत्र दिया है॥ ८। से होरास् ने सुलैमान के पास यों कदला भेजा कि जो तू ने मेरे पास कदला भेजा से। मेरी समक्त मे आ गया देखदार ख्रीर सनीवर की लकड़ी के विषय की कुछ तूचा देशे में कबगा॥ ९। मेरे दास लकडी की लखाने।न् से समुद्र ला पहुचाएंगे फिर मै उन के छेड़े वनवाकर की स्थान तू मेरे लिये ठक्षराए वहां समुद्र के मार्ग से उन की .. पहुखवा दूगा वहां में उन की खीलकर उलवा दूरा कीर तू उन्हें से सेना कीर तू मेरे परिवार के लिये भाजन देकर मेरी मी इच्छा पूरी करना॥ १०। से। छोराम् सुलैमान की सारी इच्छा के अनुसार उस की देवदाय खीर सनीवर की लक्की देने लगा। ९९। ग्रीर मुलैमान ने घीराम् को परिवार को खाने को लिये उसे बीस इजार कोर् ग्रेह थीर बीस कीर् पेरा हुणा तेल दिया या सुलैमान हीराम् की घरम वरस दिया करता था॥ १२। श्रीर यहावा ने सुलै-मान की प्रापने वचन के ब्रानुसार छुद्धि दिई थीर घीराम् थीर धुलैमान के खीच मेल रहा घरन उन दोनों ने श्रापस में वाचा भी बांधी॥

**१३। थैरि राजा सुलैमान ने सारे प्रसायल्** मे से तीस इजार पुरुष बेगारी लगाये, १४। स्रीर उन्हें लवानान् पहाङ् पर पारी पारी करके महीने महीने दस इकार भेज दिया एक मदीना ती वे सवानान् पर ग्रीर दे। महीने घर पर रहा करते घे ग्रीर वेगारिया के कपर खदीनीरास् ठहराया गवा॥ १५। खीर सुलैमान के सत्तर एकार द्यांक छोनेहारे खार पहाड पर श्रस्की एंजार वृद्य काटनेष्टारे श्रीर पत्थर निका-लनेहारे थे॥ १६। इन की छोड धुलैमान के तीन द्यजार तीन सा मुख्यि ये जा काम करनेहारी के कपर थे॥ १७। फिर राजा की छान्ना से बडे बहे ग्रनमेाल पत्थर इस लिये खोदकर निकाले गये कि भवन की नेव गढ़े हुए पत्यरी मे डाली जाए।। १८। खीर सुलैमान के कारीगरी श्रीर हीरास के कारीगरीं धार गवालियों ने उन की गढा धीर भवन ये वार्ते सुनकर द्वीरास् बद्धत प्रानन्दित दुवा कीर के बनाने के लिये लक्क्सी कीर पत्थर सैयार किये ॥

(मन्दिर ग्रादिकी बनावट)

ई सायालिया के निस देश से निकलने का चार से। श्रस्कीया

व्यस ते। सुलैमान के इसाएल् पर राज्य कारने का चैाषा वरस षा उस चीव् नाम दूसरे महीने मे वह यद्देश्या का भवन बनाने लंगा ॥ २ । ग्रीर का भवन राजा मुलैमान ने यहावा को लिये बनाया उस की लंबाई साठ हाय चौहाई बीस हाय सार जवाई तीस द्वाय की थी॥ ३। ग्रीर भवन के सन्दिर के सारहने के स्रोसारे की लंबाई वीस हाथ की सर्पात भवन को चौड़ाई के बराधर घी थैं।र स्रोगारे को चौहाई जो भवन के साम्हने घी सा दस हाथ की घी ॥ १ । फिर उस ने भवन में स्थिर भिलमिलीदार खिडिक्रिया वनाई॥ ५। श्रीर उस ने भवन को ग्रास-पास की भीतों से सटे हुए महला की बनाया श्चर्यात् सवन के सन्दिर ग्रीर परमपवित्रस्थान देशी भोतीं के ग्रासपास उस ने के।ठरियां बनाई॥ दै। सब से नीचेवाली महल की चीडाई पाच हाथ ग्रीर बीचवासी की छ द्वाप ग्रीर जपरवासी की सात दाय की हुई क्योंकि उस ने भवन के ग्रासपास भीत के। बाहर की श्रीर क्षुर्वीदार बनाया इस लिये कि कंडियां मञन की भोता में घुचेरी न जाएं॥ । ग्रीर वनते समय भवन ऐसे पत्थरीं का जनाया गया जो वहां ले शाने से पहिले गठः जर ठीक किये गये घे ग्रीर भवन के वनते समय एपीडे वसूली वा श्रीर क्रिसी प्रकार के से।खर का शब्द कमी सुनाई न पडा॥८। बाहर की बीचवालो कोठिरियों का द्वार सबन की दिवनी प्रलंग से घा श्रीर लेगा चक्करदार सीढ़िया पर द्वाकर बीचवाली कीठिरयों से जाते थ्रीर उन से कपरवाली कीठिरयो पर जाते थे॥ ९। उस ने सबन की बनाकर पूरा किया थ्रीर उस की इत देवदार की कविया थ्रीर तखता से बनी ॥ १०। श्रीर सारे भवन से लगी हुई का महले उस ने बनाई सा पांच पांच हाथ कवी थीं और वे देयदास की कवियों के द्वारा भवन से मिलाई गई थीं।

११। तव यहावा का यह वचन सुलैमान के पास पहुंचा कि, १२। यह भवन ता तू वना रहा है यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा खार मेरे नियमें की मानेगा खार मेरी चिषयों पर चलता हुखा उन्हें मानेगा तो ची वचन में ने तेरे विषय तेरे पिता दाजद की दिया उस की में पूरा करुगा। १३। शीर में इसार्शलयों के वीच वास करंगा खीर शपनी इसारली प्रजा की न त्याग्रगा॥

१४। से सुर्लमान ने भवन की बनाकर पूरा किया॥ १५ । श्रीर उस ने भवन की भीता पर भीतरवार देवदार की तदातायंदी किई उस ने अवन के फर्श से इत ला भीता में भीतरवार लक्की की तराता-वंदी किई थ्रीर मधन के फरश के। उस ने सनावर कं तखता से यनाया॥ १६। ग्रीर मयन की पिछली ष्णलंग से भी उस ने वीस द्वाघ की दूरी पर फरश में ले भोता के ऊपर तक देवदार की तखतावन्दी किई इस प्रकार उस ने परमप्रवित्र स्थान के लिये भयन को एक भीतरी कीठरी बनाई॥ १०। ग्रीर उस के साम्टने की भवन खर्थात् मन्दिर की लम्बाई चालीस द्वाय की थी॥ १८। ग्रीर भवन की भीतीं पर भीतरवार देवदार की जनही की तखतावन्दी घो स्नार उस ने बन्दायन श्रीर किले पुण फूल गुदे थे देवदार ही देवदार था पत्थर कुछ न देख एडता था ॥ १९ । भवन के भीतर उस ने एक भीतरी काठरी यदे। या की वाचा का सद्रक रखने के लिये तैयार कि इं॥ २०। ग्रीग उस भीतरी को ठरी की लस्त्राई चीडाई श्रीर कचाई बीस बीस द्याथ की घी षीर उन ने उस पर चोखा सेाना मढ़ाया धीर वेदी की तखताबन्दी देवदाह से किई ॥ २१। फिर युक्तमान ने भवन को भीतर भीतर चेाके सेने से मळाया श्रीर भीतरी कोठरी के साम्दने सेने की यांकर्ले लगाई ग्रीर उस की भी सेने से मठाया ॥ २२ । श्रीर उस ने खारे भवन की सीने से मकाकर उस का सारा कान निषटा दिया ख्रीर भीतरी कोठरी की सारी वेदी की भी उस ने से ने संखाएा। २३। ख्रीर भोतरी कीठरी में उस ने दस दस दाध कचे जलपाई की लकड़ी के दें। कड्व छना रखे।

२४। एक कम्ब् का एक पंख यांच दाथ काथा | समेत को उस में उचित समभा गया बन चुका दस श्रीर उस का दूसरा पंख पांच छाथ का था एक पंख की चिरे से दूसरे पंख को सिरे ला दस दाय थे। २५ । ख्रीर दूसरा करव् भी दस दाच का चा दोनी कम्ब्र्स्क ही नाप थ्रीर एक ही साकार के थे। २६। एक अध्य की अंचाई दस छात्र की ग्रीर दूसरे की भी दतनों ही घो॥ २०। थीर उस ने कदशों को भीतरवासे स्थान में धरवा दिया धार करवा को पंख रेसे फीले घो कि एक कावव का रक पख रक भीत में श्रीर दूसरे का दूसरा पख दूसरी भीत से लगा नुका था फिर उन के दूसरे दें। पख सधन के बीच एक दूसरे में लगे हुए थे।। २८। स्नीर कड़वा की उस ने साने से मकाया ॥ २९। सीर उस ने भवन की भीता में बाएर बीर भीतर चारा खार कच्च राजूर स्नार खिले पुर फूल खुदाये॥ ३०। धीर सवन के भीतर थीर बाहरबाले फरण उस ने से ने से मठावे ॥ इ९ । थै।र भीतरी के छरी के द्वार पर उस ने जलपाई की लकड़ी के किवास लगाये चौखट के सिरहाने श्रीर छाजुन्नी की नगई भवन की धाराई का पाचवा भाग थी॥ इर । दोनों किवास चल-पाई जी लकड़ी के ये ग्रीर उस ने उन में कम्ब् राज़र के वृत्र खीर विक् हुए फूल खुदवाये कीर से ने से मका श्रीर क्षयों श्रीर खूरी के सवर साना चका दिया गया॥ ३३। इस रोति उस ने मॉन्टर के द्वार के लिये भी जलपाई की लक्क्षों के चौखट के याजू यनाये ग्रीर घर भवन की चौहाई की चौषाई थी ॥ ३४ । दोना कियाड सनीवर की सकडी के चे जिन में से एक कियाह के दे। पहीं चे कीर दूसरे कियार के दे। पहें ये की पलटकर दुष्द जाते ये। अध । ग्रीर उन पर भी उस ने कम्य खूबर के वृद श्रीर खिले हुए फूल खुटाये और खुदे हुए फाम पर उस ने साना मठा ॥ ३६ । थ्रीर उस ने मीतरवाले प्रांगन के घेरे की गढ़े हुए पत्थरीं के सीन रहें थीर एक परत देवदान की कहियां लगाकर बनाया॥ इ०। चीघे वरस के जीव नाम महीने में यहावा के भवन की नेव डाली गर्ड, ३८। ग्रीर ग्वारहर्वे वरस के यूल् नाम प्राठवे महीने से यह भवन उस सव

रीति सुलैमान की उस के बनाने में सात बरस लगे।

७ न्हीर मुलैमान ने स्रापने भवन की वाया स्रोर उस की पूरा

करने मे तेरह वरस लगे ॥ २। श्रीर उस ने लवानानी वन नाम भवन वनाया जिस की लम्बाई सा दाय चौड़ाई पचास छाय श्रीर कवाई तीस दाय की घी घट तो देखदार के खभा की चार पांति पर धना थ्रीर खभी घर देवदार की कड़िया परी गरी। ह। ग्रीर खभा के ऊपर देवदाक की इतवाली पैतालीस कें।ठरिया श्रथीत एक एक महल में पन्द्रह काठरियां वनीं ॥ ४ । तीनें सहले में कडियां धरी गई श्रीर तीनों से खिड़ किया साम्दने साम्दने यनी ॥ ॥ । स्रीर सब द्वार स्रीर बालुक्षा की कर्डियां भी चै।कार थी श्रीर तीनी मदला मे खिड़िक्यां श्राम्यने माम्दने वनी ॥ ई। श्रीर उस ने एक संभेवाला श्रोसारा भी घनाया जिस की लम्बाई पचास हाथ ग्रीर चै। हाई तीस हाथ की घी श्रीर इन सभा की साम्दने रक खभेवाला खोसारा श्रीर उस के साम्हने हेयकी वनाई ॥ ७ । फिर उस ने न्याय के सिंहासन के लिये भी एक ख्रीसारा खनावा जी न्याय का ग्रीभारा कदलाया श्रीर उस में एक फरण से दूसरे फरण ला देवदार की तखताबन्दी थी॥ दा श्रीर उसी को रहने का मधन जा उस ख्रासारे को भीतर के एक थीर प्रांशन में बना से। उसी ठव से बना। फिर उसी खोसारे के ठब से युसैमान ने फिरान की घेटी के लिये जिस की उस ने व्याह लिया था एक स्रोर भवन बनाया॥ ९। ये सब घर वाहर भीतर नेव से मुंहेर ले। ऐसे धनमाल श्रीर गढ़े हुए पत्थरीं के अने जी नापक्षर खीर खारीं से चीरके तैयार किये गये घे श्रीर छात्तर के श्रांगन से ले वहे म्रागन तक संगाये गये॥ १० । उन की नेव ती बड़े माल के बड़े बड़े अर्थात् दस दस सीर खाठ साठ द्वाच के पत्चरीं की ढाली गई घी॥ ११। थ्रीर कपर भी खडे माल के पत्थर थे जिन की नाप गढ़े दुर पत्यरें। की सी घी और देवदार की सकड़ी

भी घो ॥ १२ । ग्रीर बड़े ग्रागन की चारों श्रीर के घेरे में गढ़े हुए पत्यरा के तीन रहे श्रीर देखदार की कहियों का एक परत घा जैसे कि यहाबा के भवन के भीतरबासे श्रागन श्रीर भवन के श्रीसारे में लगे घे ॥

१३। फिर राजा सुलैमान ने सोर् से हीरास् की खुलवा भेजा॥ १८। यह नप्राली के गीत्र की किसी विधवा का वेटा था श्रीर उस का पिता गक शेरवासी ठठेरा था थार वह पीतल की सब प्रकार की कारीगरी में पूरी खुद्धि निपुणता थै।र समभ रखता था से। ब्रद्ध राजा सुलैमान के पास आकर उस का सारा काम करने लगा। १५। इस ने पीतल ठालकर ग्रठारह ग्रठारह इाघ क्रचे दें। खभे वनाये थीर रक रक का घेरा बारइ दाय के यूत का था॥ १६। श्रीर उस ने खभा के सिरा पर लगाने का पीतल कालकर दे। कामनी बनाई एक एक कंगनो की कचाई पाच पाच हाथ की थी। १९। श्रीर खभें के सिरा पर की कर्गानियों के लिये चार-खाने की सात सात जालिया थीर सकतों की सात सात भारते वनीं ॥ १८ । ग्रीर उस ने खंभी की यों भी बनाया कि खभीं के सिरों पर की एक एक कानी के ढांपने की चारे। ग्रीर जालिया की एक रक पांति पर अनारों की दो पांति वनाई ॥ १९ । थ्रीर जो कर्गानिया थ्रोसारी में खमे। के सिरा पर बनी उन में चार चार द्याय कचा से। सन फूल की थीं॥ २०। श्रीर एक एक संभे के सिरे पर उस गोलाई के पास की जाली से लगी थी एक थीर कंगनी बनी ग्रीर एक एक कंगनी पर जी श्रनार चारों खोर पांति पाति करके बने से दो से छे॥ २९। इन खंभा की उस ने मन्दिर के श्रीसारे के पास खडा किया और दिहिनी श्रीर के खंभे की खडा करके उस का नाम याकी न्ैरक्यला फिर खाई ख्रीर के खम्भे की खडा करके उसका नाम वीखान्। रक्ष्या॥ ६२ । श्रीर खंभी के चिरी पर चाचन फूल का काम खना खंभी का काम इसी रीति निपट

गया॥ २३। फिर उस ने एक ढाला सुक्रा गंगास वनाया जी एक छोर से दूसरी छोर सी दस दाध चीडा था उस का ग्राकार गोल था श्रीर उस की जवाई पाच द्याय की थी थीर उस की चारी थीर का घर तीस द्याय की मूत का था॥ २४। थ्रीर उस की चारा श्रोर मे। इंडे के नीचे एक एक दाय में दस दस इन्दायन वने की ग्रामल की घेरे थीं जब वह ठाला गया तब ये इन्हायन भी देा पाति करके ठाले गये॥ २५ । श्रीर वह बारह वन हम वैली पर धरा गया जिन में से तीन उत्तर तीन पाँच्छम तीन दाँकखन बीर तीन पूरव की थीर सुद्द किये हुए घे थीर उन ही के जपर गगाल या श्रीर उन सभी के पिकले ग्रा भीतरी पहते थे ॥ २६ । शौर उस का दल चौवा भर का था और उस का मोइड़ा कटोरे के मोइडे की नाई से।सन के फूला के काम से बना था थीर उस में दी एजार बत् समाता था॥ २०। फिर उस ने पीतल के दस पाये बनाये एक एक पाये की लंबाई चार हाथ चौढ़ाई भी चार हाथ ग्रीर जचाई सीन द्वाय की घी॥ २८। उन पाया की बनावट या घो उन के पटरियां घी श्रीर पटरियों के बीच वीच कोड़ भी थे॥ २८। ग्रीर कोड़ों के वीच बीच की पटरियों पर सिंह बैल श्रीर कस्व वने श्रीर जीड़े। के जपर भी एक एक छीर पाया बना श्रीर सिटें। थीर वैसें के नीचे सटको हुए द्वार बने॥ ५०। थीर एक एक पाये के लिये पीतल के चार पहिये खीर पीतल की धुरिया बनीं श्रीर एक एक के चारी क्रीनी से लगे ढलुवे कछेभी ढालकर बनाये गये जी द्यादो को नीचे तक पहुचते थे श्रीर एक एक कधे के पास छार् घे॥ ३९। श्रीर है। दी का मोछड़ां जो पाये की करानी के भीतर श्रीर कपर भी घा से एक द्याय क्या या ग्रीर पाये का मोइङ्ग जिस की चौड़ाई डेंक हाथ की थी सा पाये की बनावट के समान गोल बना थ्रीर पाये के उसी मोइड़े पर भी कुछ खुदा हुम्रा था थार उन की ण्टरियां गाल नहीं चाकार थीं॥ इर। श्रीर चारीं पहिये पटरिया के नीचे थे श्रीर एक रक पाये के पहिया में धुरियां भी श्री श्रीर रक रक्ष पहिये की कचाई हेठ़ हेठ हाथ की भी॥ ३३।

<sup>(</sup>१) मूल में भनारे। (२) धर्षात् वह स्थिर रक्खे। (१) भ्रषात् उसी में भना।

पहियों की बनावट रथ के पहिये की सी भी भीर उन की धुरियां पुट्टिया खारे ख्रीर नामें सब ढाली हुई शीं ॥ इष्ठ । श्रीर एक एक पाये के चारें कोनें पर चार कछे थे थीर कंधे थार पाये दोनों एक ही टुकड़े के थे। इप । श्रीर एक एक पाये के सिरे पर आध टाच इंदी चारा खार गालाई घी छीर पाये के सिरे पर की टेर्क थीर पटरिया पाये से एक टुकड़े की भी ॥ इद्देश बीर टेको के पाटा श्रीर पट रियो पर जिसनी जगह जिस पर थी उस से उस ने कारव सिंद भीर खूजर के यृक्ष खोदकार भर दिये थीर चारों थीर द्वार भी बनाये॥ ३०। इसी ठव से उस ने दसें पायें की बनाया सभें का एक ही सांचा एक ही नाप स्रोर एक ही प्राकार था॥ ३८। श्रीर उस ने पीतल की दस दै।दी बनाई एक एक दै।दी मे चालीस , चालीस यत समाता था थार एक एक चार चार द्वाघ वाही घीं धीर दसें। पाया में से एक एक पर एक एक है। दी घी॥ इर । थीर उस ने पांच है। ही भवन की हक्किन खोर थीर पांच उस की उत्तर ग्रीर रख दिई श्रीर ग्रााल का भवन की दक्षनी ख्रीर अर्थात् पूरव की खीर थीर दक्किल के साम्हते घर दिया ॥ ४० । श्रीर छोरास ने दीदियो। फावडियों श्रीर कटेरी की भी बनाया। से घीरास् ने राखा युलैमान के लिये यद्दावा के भवन में जितना काम करना था से सब निपटा दिया, ४९ । स्त्रर्थात् दे। सभे भीर इन कार्गियों की गोलाइयां जी दोनें। खंभीं के सिरे पर थीं छीर दोनें। खभीं के सिरें। पर की गोलाइयों के ढांपने की दी दी जालियां, ४२। ग्रीर दोनों चालियों के लिये चार चार सै। व्यनार व्यर्थात् व्यंभी के सिरां पर की गीलाइयां थी उन के छांपनेदारी एक एक जाली के लिये श्रानारीं की देा देा पांति, 83 । दस पाये श्रीर इन पर की दस दीवी, 88 । एक गंगाल श्रीर उस की नीचे के बारच बैल, 84 । ग्रीर इंडे फार्बाड्यां थै।र कटोरे बने । ये सब पात्र जिन्हे हीराम् ने यहावा को भवन को निमित्त राजा मुलैमान को लिये बनाया में। अलकाये हुए पीतल के बने॥ ४६। राजाने

उन की यदन की तराई में अर्थात् मुक्कीत् श्रीर सारतान् के बीच की चिकनी मिट्टीवाली भूमि में छाला ॥ १० । श्रीर युलैमान ने सब यात्री की बहुत श्राधिक दोने के कारण, विना तीले क्रोड दिया पीतल के तील का कुछ लेखान दुषा॥ ४८। यदीया की भवन की जितने पात्र घे युलैमान ने सब वनाये ग्राचीत् साने की वेदी श्रीर साने की वह मेस जिस पर मेट की राटी रक्खी जाती घी, ४९। श्रीर चाखे केन की दोबट का भीतरी की ठरी के आग पाच तो टक्कियन ग्रीर ग्रीर पांच उत्तर ग्रीर रक्की गर्इ थ्रीर साने को फूल दीपक खीर चिमटे, ५०। शीर चीखे सेने के तसले कैं(चियां कटोरे ध्रयदान धार करके थारभीतरवाला भवन जा परमपवित्र स्थान करावता है थीर भवन जो मन्दिर करावता है दोनें। के किवारों के लिये साने के कवने वने ॥ ५१। निदान **को को काम राजा मुलैमान ने यहाया के मवन के** लिये किया से। सब निपट गया । तब सुलैमान ने अपने पिता वाजद के पवित्र किये हुए सोने चादी थै।र पात्रीं की भीतर पहुचा कर यहावा के भवन के भएडारी में रख दिया ॥

( मन्दर की प्रतिण्ठा )

दिन हो याना मुलैमान ने इसायली पुरानियों की शीर गोत्रों के सब्बें मुख्य पुरुष जो इसायलियों के पितरों के पराना की प्रधान थे उन को भी यहणलें में श्रपने पास इस मनसा से एकट्टा किया कि वे यदीवा की वाचा का संदूक टाकट पुर अर्थात सिय्यों ने से सपर लिल्ला ले आएं ॥ २ । से सब इसायली पुरुष एतानीम् नाम सातवें महीने के पर्व के समय राजा सुलैमान के पास एकट्टे हुए ॥ ३ । जब सब इसायली पुरानिये आये तब यानकों ने सदूक को उठा लिया ॥ ४ । श्रीर यहीवा का सदूक खीर मिलाप का तबू श्रीर जितने पवित्र पात्र उस तंबू में ये उन सभी को याजक श्रीर लेवीय लेगा कपर ले गये ॥ ५ । श्रीर राजा सुलैमान ग्रीर सारी इसायली मंहली जी उस के पास एकट्टी हुई थी वे सब संदूक के साम्दने इसनी भेड ग्रीर बैल बाल कर रहे थे जिन की ग्रानती किसी रीति से

की वाचाका सद्क उस के स्थान की श्रर्थात् भवन की भीतरी केंाठरी में जा परमपवित्र स्थान है। पहुचाकर अञ्ची के पंखें। के तले रख दिया ॥ ७। कर्व्य ते। चद्रक के स्थान के कपर पंख रेसे फैलाये हुए घो कि वे कपा से संदूक खीर एस के हंहीं की कांपे घे॥ द। इंडे तो येसे लम्बे घे कि सन के सिरे चस प्रवित्रस्थान से की भीतरी कीठरी के साम्दने था देख पहते थे पर बाहर से ता वे देख न पहते थे। वे स्राच के दिन लें यहीं दें॥ ९। संदूक मे कुक नहीं था, उन दी परियाशी की की इ की मूसा ने द्वारेख़ में उस की भीतर उस समय रक्खीं जब यहोत्रा ने इसाएलियों के मिस से निकलने पर उन को साथ बाचा बांधी थी॥ १०। जब याजक पवित्रस्थान से निकले तव यद्दीया के भवन मे वादल भर खाया॥ ११। धीर वादल के कारग याजक सेवा टहल करने की खहे न रह सके ध्योंकि यहावा का तेज यहावा के भवन में भर गया था॥

१२। तब मुलैमान कहने लगा यहात्रा ने कहा था कि मै घार अधकार मे वास किये रहूगा॥ १३। सचमुच में ने तेरे लिये एक वासस्यान घरन रेंसा द्रुड स्थान वनाया है जिस में तू युगयुग रहे। 98। श्रीर राजा ने इसारल् की सारो सभा की स्रोर मुद्द फरको उस को आशीर्वाद दिया ग्रीर सारी सभा खंडी रही॥ १५। थ्रीर उस ने कहा धन्य है इसारस् का परमेश्वर यहावा जिस ने अपने मुद्द से मेरे पिता दाजद को यह वचन दिया था श्रीर अपने दाथ से च से पूरा किया है कि, १६। जिस दिन से मे ष्यपनी प्रचा इचाएल को मिछ से निकाल लाया तब से में ने किसी इसाएली ग्रीत्र का कोई नगर नहीं चुना जिस से मेरे नाम के निवास के लिये भवन वनाया जार पर मैं ने दासद की चुन लिया कि यह मेरी प्रजा इसारल् का श्रीधकारी हो।। १०। मेरे पिता दाकद की यह मनसा तो घी कि इसा-एल् के परमेश्वर यहावा के नाम का एक भवन वनाजं ॥ १८। पर यदीवा ने मेरे पिता दाजद से कहा यद जी तेरी मनसा दै कि यदीया के नीम का एक

न दें। सकती थी ॥ ६। तब याजकों ने यदे। या, भवन बनार्ज ऐसी मनसा फरके तू ने भला ती किया॥ १९। तीसी तू उस भवन की न बनाएगा तेरा जी निज'पुत्र देशी बही मेरे नाम का भवन बनाएगा॥ २०। यह जी वचन यदार्था ने कदा था उसे उस ने पूरा भी किया है सीर में ग्रापने पिता दासद की स्थान पर चठकर यद्दीया के वचन के श्रनुंसार इसारल् की गट्टी पर विराजता ट्र कीर इसारल् के परमेश्वर यरोखा के नाम के इस भवन की वनाया। २९। श्रीर इस में मैं ने एक स्थान उस संदूक के लिये ठएराया है जिंहीं में यदावा की वह वाचा है जो उस ने दमारे पुरखायो की मिस देश से निका-लने के समय उन से बांधी थी॥

> २२। तब मुलैमान ने इसागल् की गारी सभा के देखते यद्दावा की घेदी के साम्प्रने खड़ा हुआ। थीर थ्रपने द्वाय स्थर्गको स्रोर फैलाकर, २३। कदा द यदेावा हे इसारल् के परमेश्वर तेरे समान न तेा कपर स्वर्ग में और न नीचे पृष्यियों पर कोर्ड ईश्वर है तेरे जी दास ग्रपने सारे मन से ग्रपने की तेरे सन्मुदा जानकर चलते है उन के लिये तू ग्रपनी बाचा पालता श्रीर करूंगा करता रहता है। २४। जा वचन तू ने मेरे पिता दाजद की दिया था उस का तूने पोलन किया है जैसा तूने श्रपने मुद्द से कहा या वैसा ही अपने हाथ से उस की पूरा किया है जैसा खाज है॥ २५। से। खब दे इसारल् के परमेश्वर यदे। या इस ववन की भी पूरा कर की तू ने बापने दास मेरे पिता दाकद की दिया था कि तेरे कुल में मेरे साम्दने इश्वाएल की गड़ी पर विराजने-द्यारे सदा वने रहेगी, इतना दे। कि जैसे तू श्रपने की मेरे समुख जानकर' चलता रदा वैसे ही तेरे वंश के लेगा श्रपनी चालचलन में ऐसी ही चैकिसी करे। २६। से। श्रव्य दे इसारल् को परमेश्वर श्रपना जे। वचन तूने अपने दास मेरे विता दाकद की दिया षा उसे सञ्चा कर ॥ २० । वया परमेश्वर सचमुच पृष्टियो पर बास करेगा स्वर्ग में बरन सब से जैसे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता फिर मेरे बनाये हुए इस भवन में क्योंकर समारमा ॥ २८ । तार्भी हे मेरे पर-

<sup>(</sup>१) मूल में तेरे साम्हने।

मेज्यर घरोधा पापने दास की प्रार्थना कीर शिष्ट-, शत्रु उन को देश की फाटकों में उन्दे घेर रक्स्पें, कीर्द गिहाएट की फीर कान सगाकर मेरी जिल्लाएट थीर यह प्रार्थना सुन जी में याज तेरे साम्दने कर रहा ष्ट्र, २९। कि तेरी आंधे इस भवन की ग्रीर वर्षात् रू. इसी स्थान की स्रोर तिन के विषय तूने कहा है कि मेरा नाम घटां रहेगा रात दिन गुली रहे श्रीर ची प्रार्णना तेरा टाम इस स्थान की ग्रीर करे चसे तु सुन ले॥ इ०। थीर में खपने दास थीर व्यपनी प्रजा दसारल की प्रार्थना जिस की ये दस म्यान की खोर शिहशिहाके कर उसे मुनना, स्टार्श में जी तेरा नियासस्थान है मुन सेना श्रीर सुनकर क्षमा करना ॥ ३९ । जय कोई किसी दूसरे का वापराध करे खीर उम की किरिया खिलाई जाए थीर यह श्राकर इस भवन में रोरी वेदी के साम्वने किरिया स्ताए, ३२। तब तू स्वर्ग में सनकर अर्थात् अपने टामें। का न्याय करके दुष्ट की दुष्ट ठटरा थीर उस की चाल उसी के सिर लाटा है थार निर्दाप का निर्देश ठएराकर उस के धर्म के ब्रनुसार उस कां फल देना ॥ ३३ । फिर खय सेरी प्रजा दखाएल् सेरे विन्द्व पाप करने के कारल अपने अत्रुष्टों से द्यार कार थीर तेरी फ़्रार फिरकर तेरा नाम मान थीर इम भवन में तुक्त से जिस्जिस्टाइट के साथ प्रार्थना करं, इस । सय तू स्वर्ग में मुनकर अपनी प्रका श्रवाण्ल का पाप समा करना ग्रीर उन्दे इस देण में लाटा ले जाना ची तू ने उन की पुरवाजी की दिया था ॥ ३५ । जब वे तेरे विकृत पाप करें थीर इम कारग बाकाण बन्द ही जाए कि वर्षा न होग गेमे समय याँट वे इस स्थान की खोर प्रार्शना करके सेरे नाम की माने धीर तू जी उन्हें दुध देता है इस कारक व्यपने पाप से फिरे, इह । ती मू स्त्रां में मुनक्षर क्षमा करना श्रपने दासे। श्रपनी प्रजा इसारल् के पाप का कमा करना, तू की उन की यह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हे चलना चारिये दम लिये श्रपने दम देश पर की तू ने श्रपनी प्रजा का. भाग कर दिया है पानी बरका देना ॥ ३०। जय इस देश में काल या मरी या भुलस है। या गोनर्श या टिहियां या कीडे लगे या उन के

विर्पात वा राग क्यो न दी, ३८। तब यदि कोई सनुष्य या तेरी सारी प्रसा इसारल खपने खपने मन का दु.ख जान से और गिडगिड़ाइट के साथ प्रार्थना करके अपने दाय इस भवन की खोर फैलाएं, इर । तो तू खपने स्वर्गीय निवासस्थान मे सुनकर क्षमा करना खार काम करना खार एक एक के मन की जानकर उस की सारी चाल के अनुसार चस को फल देना, तू ही तो सारे खादमियों के मन की जाननेदारा है। 80 । तथ वे जितने दिन इस देश में रहे जो तूने उन के पुरस्वाओं की दिया था उतने दिन को तेरा भय मानते रहें॥ ४९। फिर परदेशों भी जो तेरी प्रजा इचारल कान दी जय वद तेरा नाम सुनकर दूर देश से खार, १२। वद ता तेरे वरे नाम श्रीर घलघन्त दाघ श्रीर यठाई दुई बाद का समाचार पाग सा जब ऐसा कोई खाकर इस भवन की ग्रोर प्रार्थना करे, ४३। तव तू ग्रापने स्वर्गीय निवासस्थान में सुने खीर जिस वात के लिये ऐसा परदेशी तुभे पुकारे उसी को यनुसार करना जिस से पृष्टियों के सब देगा के लोग तेरा नार्स ज्ञानकर तेरी प्रजा इस्रारल की नाई तेरा भय माने श्रार निश्चय करे कि यह भवन जिसे मै ने बनाया धे से। तेरा ही कहलाता है। 88। जब तेरी प्रचा के लेगा कहां करीं तू उन्हें भेजे वहां अपने शत्रुखीं में लहाई करने की निकल जारं ग्रीर इस नगर की खोर जिने तृने चुना धै थे।र इस भवन की छोर बिसे में ने तेरे नाम का वनाया दे यदावा से प्रार्थना करे, ४५ । तय तू स्वर्ग मे उन की प्रार्थना थीर जिल्लाहरू सुने थीर दुन का न्याय करे। ४६ । निष्पाप तो कोई मनुष्य निशी है से। यदि ये भी तेरे विक्र पाप करे थार तू उन पर काप करके उन्दे ग्रमुखों के दाच कर दे थीर वे उन की वंधुस्रा करके अपने देश की चाहे यह दूर ही चाहे निकट ले जारं, ४)। ता यदि वे वन्धुयार्द के देश में सेाच विचार करे थीर फिरकर अपने वंधुआ करनेहारी को देश में तुम से गिर्डागडाकर कहे कि हम ने पाप किया चीर क्टिलता चीर दुष्टता किई है, 84 ।

जीव से तेरी खोर फिरे खीर खपने इस देश की श्रोर जे। तुने उन के पुरखास्री के। दिया था स्रीर भवन की छोर जिसे में ने तेरे नाम का बनाया है तुक से प्रार्थना करे, ४९। तो तू ग्रपने स्त्रर्शीय निवासस्यान में उन की प्रार्थना श्रीर ग्रिस्ति। हाइट सुनना स्रीर उन का न्याय करना, ५०। स्रीर की पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विषद्ध करेगे खैार जितने श्रपराध वे तेरे करेंगे सब के। दमा करके उन के वध्या करनेहारीं के मन में ऐसी दया उपजाना कि उन पर दया करें॥ ५१। क्यों कि वे ते। तेरी प्रजा थ्रीर तेरा निज भाग है जिन्हें तू लोहे के भट्टे की वीच से अर्थात् मिस्र से निकाल लाया है॥ ५३। सा तेरी खार्खे तेरे दास की ग्रिड्गिडाइट खैार तेरी प्रजा दशरल् की गिडगिडाइट की ग्रीर ऐसे खुली यहें कि सब सब वे तुभी पुकारे तब तब तू उन की सुने॥ ५३। क्योंकि हें प्रभुं यहावा अपने उस वचन के अनुसार जी तू ने इमारे पुरखाओं की मिस से निकासने के समय श्रपने दास मूसा के द्वारा दिया या तूने इन लोगों के। अपना निज भाग द्दोने के लिये पृथियो की सब जातियों से प्रसा किया है॥

५४। जब सुलैमान यद्योवा से यद सब प्रार्थना गिरांगिराइट के साथ कर चुका तब बर जी घुटने टेके बाकाश की छोर द्वांच फैलाये द्वर घा से। यद्योद्याकी वेदी के साम्दने से चठा, प्रध्र । स्त्रीर खडा हो सारी इस्रारली सभा की कवे स्वर से यद कदकर श्राभी बीद दिया कि, ५६ । धन्य है यहीवा जिस ने ठीक थापने कहे के थानुसार श्रापनी प्रजा इसाग्ल् को विशाम दिया है जितनी भलाई की वाते उसे ने खपने दास मूसा की द्वारा कोंडी घीं वन में से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही ॥ ५०। इमारा परमेश्वर यहावा जैसे 'इमारे पुरखास्त्रीं के चा रहता थां वैसे ही हमारे संग्र भी रहे वह इम को न त्यारी ग्रीरंन इमंको छोड़ दे॥ ५८। बह

श्रीर यदि वे थापने चन प्रमुखां के देश में की चन्दे | इमारे मन थापनी खीर ऐसा फेर रक्खे कि इम उस छंधुका करके से गये हैं। क्रपने सारे मन क्रीर सारें | के सारे मार्गा पर चला करे क्रीर उस की क्राज्ञाएं थीर विधियां थीर नियम जिन्हे उस ने हमारे पुर-खाक्री की दिया था माना करें॥ ५९ । श्रीर मेरी इस नगर की खोर जिसे तू ने चुना है और इस ये द्याते जिन करके मै ने यदाद्या के साम्दने विनती किई है से। दिन रात हमारे परमेश्वर यहावा के मन में बनी रहें। कीर जैसा दिन दिन प्रयोजन ही वैसा ही वह अपने दास का भ्रोर अपनी प्रजा इसारल का न्याय किया करे, ६०। चीर इस से पृथिवी की सब जातियां यह जान लें कि यदीवा हो परमेश्वर है श्रीर कोई दूसरा नही ॥ ६१। से तुम्दारा मन इमारे परमेश्वर पहावा की श्रीर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे कि प्राज की नाई उस की विधिया पर चलते थीर उस की श्राचार मानते रदी ॥ ६२ । तब रासा सारे इसारल् समेत यदीवा के समुख मेलवाल चढाने लगा॥ ६३। खीर क्षा पशु मुलैमान ने मेलवर्लि करके यदावा का चठाये सा बाईस इजार वैस श्रीर एक लाख बीस इजार भेडें थीं। इस रीति राजा ने सब इसार्शलयां समेत यद्दीया के भवन की प्रतिष्ठा किई॥ ६४। उस दिन राजा ने यदे। वा के भवन के साम्दनेवाले श्रांगन के बीच भी एक स्थान पवित्र करके दीमबलि खन्नबलि थीर मेलवलियों की चरबी वहीं चढ़ाई क्योंकि जे। पीतल की वेदी यद्यावा के साम्दने थी से। उन के लिये क्राेटी भी॥ ६५। ग्रीर सुलैमान ने ग्रीर उस के संग सारे इसारल की एक बड़ी सभा ने जे। इमात् की घाटी से लें मिस के नाले तक के सारे देग से एक ही हुई थी दें। खठवारे खर्थात् चौदद्व दिन तक दमारे परमेश्वर यद्दीवा के सास्टने पर्व के। साना ॥ ६६ । भाठवं दिन उस ने प्रका के लोगों की विदा किया और वेराजा की धन्य धन्य कदकर इस सव भलाई के कारण जी यदावा ने अपने दास दाकद ग्रीर अपनी प्रका इसाएल् से किई घी श्रानिन्दित ग्रीर मगन दीकार श्रपने श्रपने हेरे की चले गये ॥

<sup>(</sup>१) मूल में. यहावा के निकट रहें।

र्ट ज्ञब सुतैमान यहावा के भवन श्रीर राजभवन की बना चुका श्रीर ते।

क्षुक उस ने करना चाडा या उसे कर खुका, २। त्तव यद्दीवा ने जैसे गिबोन् में उस की दर्शन दिया था वैसे ही दूसरी खार भी ससे दर्शन दिया। इ। थ्रीर यहावा ने उस से कहा जो प्रार्थना ग्रिड-गिड़ाइट के साथ तू ने सुरू से किई है उस की मे ने सुना है यह जो भवन तू ने वनाया है उस में में ने पापना नाम सदा के लिये रखकर उसे पांचत्र किया है और मेरी श्राखे थार मेरा मन नित्य वहीं समे रहेगे ॥ ४ । श्रीर यदि तू अपने पिता दाजद की नाई मन की खराई और सीधाई से अपने की मेरे साम्दने जानकर चलता रहे श्रीर मेरी सब षाचायों के प्रनुमार किया करे थै।र मेरी विधियों थीर नियमें की सानता रहे ते। में तेरा राज्य र इस्तरल् के ऊपर सदा के लिये स्थिर करंगा, ५। जैसे कि मैं ने तेरे पिता दाखद की यचन दिया था कि तेरे कुल में इश्राएल् की गट्टी पर विराजने-धारे सदा वने रहेगे॥ ६। पर यदि तुम लेगा वा सुम्हारे यंथ के लेगा मेरे पी है चलना हो ह दे श्रीर मेरी उन पर्याच्या थीर विधियों की वी में ने तुम को दिर्श्व हैं न माने श्रीर जाकर पराये देवतास्त्रा की उपायना भीर उन्दे दग्हवत् करने लगे, छ। ता में दशाएल की इस देश में से तो में ने उन की दिया है काट डालूंगा थीर इस भवन की जी में ने अपने नाम के लिये पिछत्र किया है अपनी दृष्टि से चतार द्र्या थीर सथ देशों के लेशों में इसारल् को उपमा दिई जाएगी थीर उस का द्रष्टान्त चलेगा ॥ ८। थ्रीर यह भवन की कर्च पर रहेगा से की की है इस के पास दीकर चलेगा यह चिकत दीगा थीर ताली यसारमा और ये पूर्वमे कि यदीया ने इस देश श्रीर इस भवन के साथ क्यों ऐसा किया है, ए। तव लेगा कहेंगे कि उन्हों ने यापने परमेश्वर यहावा की जो उन के पुरखायों की मिस देश से निकाल साया चा तककर पराये देवता ग्रीं की पक्रड लिया (१) मूल में, नेरे सान्हते । (१) मूल में, राजगही !

ख्रीर उन को दग्रह्मत् किई ख्रीर उन की उपासना किई इस कारण यदोवा ने यह सब विपत्ति उन पर डाल दिई॥

१० । सुलैमान को तो यद्दावा के भवन थीर राजभवन दोनों की बनाने में बीस बरस लगे ॥ १९ । तब सुलैमान ने सेर् को राजा हीरास की जिस ने उस को मनमाने देवदार थीर सनावर की लकड़ी थीर सेना दिया था गालील् देश को बीस नगर दिये ॥ १२ । जब हीरास ने सेर् से जाकर उन नगरी को देखा जो सुलैमान ने स्स को दिये थे तब वे स्स को खब्के न लगे ॥ १३ । से उस ने कहा है मेरे भाई ये क्या नगर तू ने मुक्ते दिये हैं । थीर उस ने उन का नाम कबूल् देश रक्खा थीर यही नाम खाज के दिन ली पहा है ॥ १४ । फिर हीरास ने राजा क पास साठ किक्कार् सेना भेज दिया ॥

१५। राजा युक्तमान ने जो लेखों की वेगारी मे रक्खा इस का प्रयोजन यह या कि यहाया का श्रीर प्रापना भवन बनार खीर मिल्ली खीर यहणलम् की शहरपनाछ ग्रीर द्वासार् मांगद्दी। श्रीर गें**शेर् नगरा** को द्रुठ करे॥ १६ । ग्रेजेर् पर ते। मिस के राजा फिरान ने चठाई करके उसे से लिया थीर आग लगाजर पूज दिया श्रीर उस नगर में रधनेहारे कर्नानिया की मार डालकर उसे श्रपनी बेटी सुलैमान की रानी का निज भाग करके दिया था।। १०। सा रोनेर् की सुलैमान ने दृढ़ किया सीर नं चिवासे वेषोरीन्, १८। घालात् खेार तामार् को की जगल मे है। ये तो देश में है। १९। फिर सुलैमान के जितने भगडार के नगर घे छै।र उस के रथें। छीर सवारी के नगर उन के। घरन के। कुछ युकैमान ने यक्शलेस् लखानान् श्रीर खपने राज्य की मारे देश मे वनाना चाद्या उस शव की उस ने दृढ़ किया ॥ २०। रमारी दिती परिज्जी दिस्बी श्रीर यूयुंधी का रह गये ये जी दसार्शनियों में की न थे, २१ उन की श्रंथ जी इन की पीछे देश में रह अये श्रीर इन की इसारली सत्यानाम न कर सकी चन की ती सुलैसान ने दास करके बेगारी में रक्खा थीर याच लों उन की वही व्या है ॥ ६२। पर इसार्शलियों में से सुलैमान ने किसी

को दास न वनाया वे तो योहा श्रीर उस के कर्म-चारी उस के हाकिम उस के सरदार श्रीर उस के रशें। श्रीर सवारों के प्रधान हुए ॥ २३ । जो मुख्य हाकिम सुलैमान के कामों के कपर ठहरके काम करनेहारा पर प्रभुता करते थे सा पाच सा पचास थे ॥ २४ । जव किरीन की बेटी दाकदपुर में से श्रपने उस भवन की श्रा गई जो उस ने उस के लिये बनाया था तब उस ने मिल्लों की बनाया ॥ २५ । श्रीर सुलैमान उस वेदी पर जो उस ने यहावा के लिये बनायों थी वरस बरस में तीन बार दोमबलि श्रीर मेलबलि चढ़ाया करता श्रीर साथ ही उस देटी पर जो यहावा के सन्मुख थी धूप जलाया करता था यों ही उस ने उस भवन की तैयार कर दिया ॥

> (सुलैनान की धनसपत्ति ग्रीर ब्यापार ग्रीर गवा की रानी का ग्रामा)

३६ । फिर राजा युलैमान ने एस्योन्गेवेर् में जो एदीस् देश में लाल समुद्र को तीर एलेात् के पास है जहाज बनाये ॥ ३० । श्रीर जहाजी में हीराम् ने श्राप्त खिकार के मल्लाहों की जो समुद्र के जानकार थे युलैमान के सेवकीं के संग्र भेज दिया ॥ ३८ । उन्हां ने श्रीपीर् की जाकर वहां से चार सा बीस किक्कार् सेना राजा सुलैमान की ला दिया ॥

देश कि अवा को रानी ने यहावा के नाम के विषय मुलैमान की कीर्ति सुनी तय वह कठिन कठिन प्रश्नों से उस की परीका करने का चली ॥ २। वह ता बहुत भारी दल छीर मसालें। छीर बहुत सोने छीर मांग से लदे कठ साथ लिये हुए यह्यलेंस की छाई छीर सुलैमान के पास पहुचकर अपने मन की सारी वाता के विषय उस से बाते करने लगी ॥ ३। सुलैमान ने उस के सब प्रश्नों का उत्तर दिया कोई बात राजा की खुँह से रेसी वाहर न रहीं कि वह उस की न बता सका॥ ४। जब शबा की रानी ने सुलैमान की सब बुँहिमानी छीर उस का वनाया हुआ। भवन, ५। छीर उस की मेंने पर का भीजन देखा छीर उस के

कर्माचारी किस रीति बैठते श्रीर उस के टहलूर किस रीति यहे रहते श्रीर कैसे कैसे कपडे पाँचने रहते है थ्रीर उस के पिलानेष्टारे कैसे है थ्रीर यह कैसी चढाई है जिस से यह यहावा के भवन की जाया करता है यह सब जब उच ने देखा तब यह चिकत दी गई ॥ ई। से उस ने राजा से कदा तेरे कामें। श्रीर बुद्धिसानी की जी कीर्त्ति में ने अपने देश में मुनी से सच ही है।। । पर जब लो मै ने स्नाप ही प्राकर प्रपनी प्रांग्रों से यह न देखा तब ला मे ने उन बाता की प्रतीति न किई पर इस का श्राधा भी मुभे न बताया गया घा तेरी वृद्धिमानी श्रीर अल्याय उस कीर्ति से भी घटकर है जो मै ने सनी थी। ८। धन्य है तेरे जन धन्य है तेरे ये सेवक ना नित्य तेरे सन्मुख दानिर रहकर तेरी वृद्धि की वाते सुनते है ॥ ९ । धन्य है तिरा परमेश्वर यद्वीवा जी तुम से गेंसा प्रस्त्र हुया कि तुमें इसारल् की राजगङ्घी पर विराजमान किया यदीवा इसारल् से सटा प्रेम रखता है इस कारण उस ने तुमी न्याय थ्रीर धर्म करने के। राजा कर दिया है।। १०। ग्रीर चस ने राजा का एक सा बीच किक्कार् साना बहुत सा सुगधद्रव्य स्रीर मणि दिये जितना सुगंधद्रव्य श्रवाकी रानी ने राजा युलैमान को दिया उतना फिर कभी नदीं श्राया॥ १२। फिर दीराम् कं जदाल भी जा थ्रे।पीर् से से।ना लाते चे सा बहुत सी चन्दन की लक्कडी ग्रीर मिंग भी लाये॥ १२ । ग्रीर राजा ने चन्दन की लक्षड़ी के यहावा के भवन ग्रीर राजभवन के लिये जंगले खीर गानेहारी के लिये वीयार कीर सारंशिया वनवाई ऐसी चन्दन की लकडी आज लों फिर नहीं आई खीर न देख पड़ी है। ५३। स्त्रीर शवाकी रानीने जाक्कुरु चाहा वदी राजा मुलैमान ने उस की इच्छा के श्रनुसार **चस की दिया फिर राजा मुलैमान ने उस की प्र**पनी चदारता से बहुत कुछ दिया तब वह प्रपने जनें। समेत श्रपने देश की लीट गर्इ॥

98 । जो सेाना व्यस दिन में सुलैमान के पास पहुचा करतां था उस का तील क सा कियास्ट किक्कार् था ॥ १५ । इस से श्रिधिक सीदागरीं से

<sup>(1)</sup> मूल में कीई यात राजा से न खिपी। "

थीर व्योपारियों के लेन देन से ग्रीर देशाली कातियों | पत्थरी का सा ग्रीर देखदार का लेखा बहुतायत के सब राजाओं और अपने देश की गवर्नी से भी वहुत कुछ निसता या॥ १६ । श्रीर राजा सुलैसान ने सोना गढ़ाकर देा सा घड़ी बड़ी ठाले बनाई एक रक ठाल में छ क' सा श्रेकेल् साना लगा॥ १०। फिर उस ने साना गढ़ाकर तीन सा होटी ठाले भी वनाई एक एक छोटी ठाल में तीन माने साना लगा थार राजा ने उन की लवानानी वन नाम भवन में रखवा दिया।। १८। ग्रीर राजा ने हाथी-दांत का एक वडा विद्यासन वनाया थीर उत्तम कुन्दन से मक्ष्या॥ १९। उस सिहासन मे ह सीक्रियां भी थार सिहासन का सिरहाना पिकाड़ी की श्रीर गोल या थीर वैठने के स्थान की दोनों ग्रलंग टेक लगी घीं छै।र दोनों टेकों के पास एक एक सिद खड़ा दुआ बना था॥ २०। ग्रीर क्दों सीड़ियों की दोना अलंग एक एक सिद्द खडा दुन्ना यना था से। वारष्ट दुर किसी राज्य में ऐसा कमो न वना॥ २९। श्रीर राजा सुलैमान के पीने के सब पात्र से।ने के चे चौर लवानानी घन नाम भवन के सब पात्र भी चेा खे सोने के घे चांदी का कोई भी न घा सुलैमान के दिनों में उस का कुछ सेखान था॥ २०। क्यों-कि समुद्र पर दीरास् के जलाजा की साथ राजा भी तर्थीभू के जवाज रखता था ग्रीर तीन तीन वरस पोक्ने तर्शीश्की जहाज सेाना चान्दी दाशीदांत वन्दर भीर मेर ले खाते थे। २३। से राजा सुलै-मान धन थीर खुद्धि में पृष्टिकी की सब राजाश्री से वक्कर दे। गया॥ २४। स्रीर सारी पृष्टिकी के लोग चस की खुद्धि की द्याते सुनने की जी परमेश्वर ने चस को मन में उपलाई धीं युत्तैमान का दर्शन पाना चाहते थे ॥ २५ । थ्रीर वे घरस वरस खपनी खपनी भेट सर्थात् चांदी बीर सेाने के पात्र वस्त्र यस्त्र सुग्रधद्रव्य घोड़े ग्रीर कच्चर से ग्राते थे ॥ २६ । ग्रीर सुलैमान ने रच खीर सवार एकट्टे कर लिये से। उस के चैादर से। रथ थीर बारह एजार सवार हुए थीर उन की उस ने रथी के नगरा में ग्रीर यस्त्रलेस् मे राजा को पास ठइरा रक्खा॥ २७। श्रीर राजा

की कारण नीचे की देश की ग़ूलरीं का सा है। गया। २८। श्रीर की छोड़े सुलैमान रखता था से मिस में श्राप्ते थे थैं।र राजा के व्यापारी उन्हें भुकड़ मुक्ड करके उदराये हुए दाम पर लिया करते थे॥ २९। रक रथ तो इन्सी शकेल चौदी पर थीर रक छोड़ा डेठ से। ग्रेकेल पर मिख से आता था और इसी दाम पर वे हितिया श्रीर बराम् के सारे राजाका के लिये भी व्यापारिया के द्वारा श्राते घे॥

> (सुलैमान का विगाह ग्रीर ईश्वर का कीप ग्रीर मुलैमान की ऋत्यु )

११. पर राजा युलैमान फिरौन की बेटी श्रीर बहुतेरी श्रीर बिरानी स्त्रियों से जा मास्राबी अम्मानी रदोमी सीदोनी थ्रीर हित्ती थी प्रीति करने लगा ॥ ३ । वे चन कातियों की थी जिन के विषय यहावा ने दक्षारितयों से कदा था कि तुम उन के कीच न जाना थीर न वे तुम्हारे वाच श्राने पाएं व तुम्हारा सन अपने देवताश्री की श्रीर नि इन्देइ फेरेंगी उन्हीं की प्रीति में सुलैमान छिप्त है। गया ॥ ३। श्रीर उस के सात सा रानियां श्रीर तीन सा रखेलियां दे। गर्इ श्रीर उस की इन स्त्रिया ने उस का मन बद्दका दिया ॥ ४ । से जन्न सुलैमान ब्रुका दुश्रा तब उस की स्त्रियों ने उस का मन पराये देव-ताओं की ग्रोर बहुका दिया ग्रीर उस का मन श्रपने पिता दालद की नाई श्रपने परमेखर यहावा पर पूरी रीति से लगान रहा ॥ ५ । सुलैमान ला सीदोनियों की अणूतारेत नाम देखो श्रीर अम्मोनिया के मिल्कोम् नाम घिनाने देवता के पीके चला ॥६। ग्रीर मुलैमान ने घइ किया जी यदीवा के लेखे मे युरा है थे।र यहाया के पीक्षे अपने पिता टाकट की नार्ड पूरी रीति सेन चला॥ ७। उन दिना सुलैमान ने यस्थलेम् के साम्दने के पहाड़ पर माखा-वियो के कमाश्र नाम घिनीने देवता के लिये श्रीर अम्मोनियो की मालेक् नाम छिनीने देवता की लिये ने ऐसा किया कि यक्त्रलेस् से चांदी का लेखा एक एक जचा स्थान धनाया॥ ८। ग्रीर प्रधनी

ने रेसा ही किया ॥

ए। से यहावा ने सुलैमान पर काप किया क्यों-कि उस का मन इसारल के परमेश्वर यहावा से फिर गया जिस ने दी बार उस की दर्शन दिया था। १०। श्रीर उस ने इसी बात के विषय श्राचा दिई घी कि पराये देवतान्त्री के पी है न ही लेना तीभी एस ने यद्दावा की खाजा न मानी॥ १९। धीर यहावा ने सुलैमान से कहा तुभ से की रेसा घी काम हुन्ना हैं श्रीर मेरी वन्धाई हुई वाचा श्रीर दिई हुई विधि हू ने नहीं पाली इस कारण मै राज्य की निश्चय तुभ से छीनकर तेरे एक कर्माचारी को दूगा॥ १२। तैं।भी तेरे पिता दाजद के कारख तेरे दिनों में तो ऐसान कडंगा पर तेरे पुत्र के द्वाघ से राज्य कोन लूगा।। १३। परन्तु में सारा राज्य ते। न कीन लूगा पर श्रयने दास दासद के कारण और अपने चुने हुए यहशलेम् के कारण मे तेरे पुत्र के दाघ में रक्ष गोत्र छे।डूगा ॥

98 । से। यहावा ने एदे।मी इदद् की जी एदे।मी राजवंश का या सुलैमान का प्रत्रु कर दिया॥ १५। थीर जब दाजद ण्दे। स् मे था थीर योग्राव सेना-पति सारे हुस्रो को मिट्टी देने गया, १६। (यास्राव् ता सारे इसारल् समेत वहां क महीने रहा था जव तक कि उस ने रदे। स्के सब पुरुषों की नाग्र न किया था)। १९। तब इदद् की क्वीटा लहका था श्रापने पिता को कर्ष एक रदोमी सेवकी के संग मिस को जाने को मनसा से भागा॥ १८। श्रीर वे मिदरान् सं द्वाकर पारान् की स्नाये स्नीर पारान् मे से काई पुरुषों को सम लेकर मिस्र में फिरीन् राजा के पास गये थै।र फिरीन ने इस की घर दिया थीर उस के। भे।जन मिलने की स्नाचा दिई। श्रीर कुछ भूमि भी दिई॥ १९। ग्रीर इटद् पर फिरीन की बड़ें बनुग्रह की दृष्टि हुई ग्रीर उस ने उस की थयनी साली श्रापीत् सद्दपनेंस् रानी की अदिन व्याद दिई॥ २० । भीर तह्यनेष् की व्यक्ति उस की जन्माये ग्रानुखत् की जना स्थार इस का दूध तह्मनेस्

सब विरानी स्त्रियों के लिये भी की खपने अपने ने फिरीन के भवन में कुड़ाया तब गनूबत् फिरीन देवताश्री की धूप जलाती खीर बलि करती थीं उस के भवन में उसी के पुत्रों के बीच रहा था॥ २९। जव ददद् ने मिस्र में रदते यह सुना कि दाजद श्रपने पुरस्ताश्री के सम सा मा ग्रीर यात्राह् सेनापति भी मर गया है तब उस ने फिरोन से कद्दा मुक्ते खाचा दे कि म खपने देश के। जाऊं॥ २२। फिरीन ने उस से कदा क्यों मेरे यहां तुसे क्या घटी हुई कि तू अपने देश की चला जाने चाइता है उस ने उत्तर दिया कुछ नही हुई तै। भी मुक्ते ख्रयभ्य जाने दे ॥

> २३। फिर परमेश्वर ने उस का एक थैर गत्रु कर दिया श्रर्थात् एत्यादा के पुत्र रज्ञान् का घट ता अपने स्वामी सावा के राखा दददेवेर् के पास से भागा था, २४। ग्रीर जब दाकद ने सीवा के जनों को छ।त किया तब रखे।न् श्रपने पास कई पुरुषे। की रुकट्टे करके रुक दल का प्रधान दी गया श्रीर व दिसम्ब की जाकर वहां रहने श्रीर उस का राज्य करने सर्गे॥ २५। श्रीर उस द्वानि को होड़ का इदद् ने किश रजान् भी हुलैमान के जीवन भर इसारल्का प्रमु बना रहा श्रीर वह इसारल्से विन रखता द्वुणा धाराम् पर राज्य करता चा॥

> २६ । फिरंनवात् का थीर सम्ब्राह् नाम एक विधवा का पुत्र याराधाम् नाम एक रुप्रैमी सरेदा-वासी जो सुलैमान का कर्मचारी था उस ने भी राजा के विरुद्ध सिर्' उठाया ॥ २०। उस के राजा के विष्द्व सिर्' चठाने का यह कारख हुखा कि सुसै-मान मिल्ली की बना रहा शीर भ्रयने पिता दालद के नगर के दरार वन्द कर रहा था॥ २८। यारीवास् बड़ा श्रुरबीर घा ग्रीर जब मुलैमान ने जवान की देखा कि यह कामकाजी है तब उस ने उस की यूसुफ के घराने के सब परिश्रम पर मुख्यिंग ठचराया ॥ अ । चन्दी दिनीं में यारीवाम् यक्शलेम् से निकलकर जा रहा था कि श्रोलाखासी ख्राहिय्याष्ट् नखी नई चट्टर थोक़े दुर मार्ग पर उस से मिला थ्रीर केवल वे ही दोनों मैदान में थे ॥ ३०। थ्रीर ख्रिष्ट्याइ ने श्रपनी उस

<sup>(</sup>१) मूल में इाय।

नई चट्टर को से लिया और एसे फाडकर वारद टुकड़े | सारे काम श्रीर सस की वृद्धिमानी का वर्णन क्या कर दिये ॥ ३९ । तय उम ने पारायाम् मे करा दम टुकाडे से से क्योंकि इस्सारल् का परमेश्वर पदाया यों कदता है कि सुन मै राज्य की मुलैमान के दाय से कीनकर दस गाय तेरे छाच कर टूगा ॥ ३२। पर मेरे दास दासद् के फारक पीर यस्त्रेलेम के कारक की में ने परारल् के सारे गोयों में से चुना है उस का एक गीय यना रहेगा ॥ ३३। इस का कारण यह धै कि उन्दों ने सुके त्याग्रकर सीदानियों की देवी षश्तीरेत् मीकाविषी के देवता कमाश् कीर कम्मा-निया के देवता मिल्काम् का दराइवत् किई ग्रीर मेरे मार्गी पर नहीं चले ग्रीर क्षेत मेरी हाए मे ठीक के। राजा करने के लिये बही गया था ॥ २ । ग्रीर रे सा नहीं किया थार मेरी विधिया थार नियमा की नहीं पाला जैसा कि उस के पिता दाऊद ने किया। इश । तीमी में एस के दाय से सारा राज्य न ले लूगा पर मेरा चुना हुया टास टासद सा मेरी याचारं श्रीर विधियां पालता रहा उस के कारख मै उग का जीवन भर प्रधान ठएराये रक्यागा॥ इ। पर उस के पुत्र के शाध से मै राज्य प्रधात दस गोत्र लेकर तुमें दे दूंगा ॥ इद । स्रीर उस के पुत्र की मैं च्या गात्र दूर्गा इस लिये कि यदणलेस् नगर में जिमे प्रापना नाम रथाने की में ने चुना है मेरे दास दाकर का मेरे माम्पने सदा दीयक यना उस ने कहा अभी ती जाकी कीर तीन दिन पीड़े रहे॥ ३९। पर तुर्के में ठएरा लूंगा थीर तृ खपनी मेरे पास फिर खाना से वे चले गये॥ ६। तब एक्का भर क्सारल् पर राज्य करेगा॥ इट । खीर राजा रक्ष्याम् ने उन घूढों से जी उस की पिता यदि हु मेरे दास दाकद की नाई मेरी सब प्रान्ताएं सुलैमान के जीवन भर उस के साम्बने दासिर रहा माने श्रीर मेरे मार्जी पर चले श्रीर की काम मेरी ट्टांष्ट्र में ठीक है साई करे ग्रीर मेरी विधिया ग्रीर पालाएं पालता रहेता में तेरे संग रहगा श्रीर जैसे मैं ने दाकद का घराना यनाये खा है बैसे ही तेरा भी घराना घनाये रक्त्युंशा थार तेरे दाघ दसारल् को दूगा ॥ इर । इस पोप के कारण में दाकद के यंग्र की दुग्य दूशा ताभी यदा की नहीं ॥ ४० । श्रीर मुलेमान ने यारीयाम् की मार डालना चाछा पर यारीत्राम् मिस मे राजा श्रीशक् के पास भाग शया श्रीर मुलैमान को मरने तक घटी रहा ॥

89 । सुलैमान की थ्रीर सब्

मुलैमान के हतिदाय की पुस्तक में नदी लिखा हैं ॥ ४२ । युलैमान की यह्य सेम में सारे इसारल् पर राज्य करते हुण चालीस घरस छीते॥ ४३। ग्रीर सुलैमान अपने पुरखाखा के सम साया थीर उस की चय के पिता दालद के नगर में मिट्टी दिई गई थीर उस का पुत्र रक्ष्याम् उस की स्थान पर राजा हुआ।

(इसाएल के राज्य का दी भाग है। जामा)

१२. इह्वाम ते। श्रकेस की गया क्यो-नवात् के पुत्र यरावास् ने यह सुना (घष्ट ते। तव तक मिस में रहता था क्योंकि यारावाम् सुलैमान राजा के हर के मारे माराकर मिस्र में रहता था) ॥ ३। धार उन लोगों ने उस की युलया भेजा थार यारे।याम् थै।र इसारल् की सारी सभा रहवाम् के पास खाकर या करने लगी कि, ४। तेरे पिता ने तो एम लोगों पर मारी ज़ुश्रा डाल रक्खा था से ग्रव तू अपने पिता की कांठिन सेवा की थैं।र उस भारी जूर को जो एस ने इस पर डाल रक्खा है कुक एलका कर तय एम तेरे षधीन रहेगे॥ ५। धारते चे समाति लिई कि इस प्रजा की कैसा उत्तर देना उचित है इस में तुम ग्या सम्मति देते है। ॥ o । उन्हों ने उस को यह उत्तर दिया कि यदि तू यभी प्रधा के लेगों का दास बनकर उन के सधीन द्या जार उन से मधुर द्यात करे ता व सदा लों तेरे याधीन यने रहेगे ॥ द। रहवाम् ने उस सम्मति की क्षीडा को धूडों ने उस की दिई थी बीर उन जवाने से सम्मति लिई जी उस की संग्र छड़े हुए भी थीर उस की सन्मुख शांकिर रहा करते थे। ए। उन से उस ने पूका में प्रका के लोगों की कैसा चलर हूं ं गौर उस के इस में तुम ध्या सम्मति देते है। उन्हों ने

से कदा। है कि जो जूआ, तेरे पिताने इस पर डाल रक्ष्यता है 'उसे तू इलका कर ॥ ९०। जवानी ने जो। उस के संग वहे हुए थे उस की यह उत्तर दिया कि उन लेगों ने तुमा से कहा है कि तेरे पिता ने इमारा जूका भारी किया था पर तू उसे हमारे लिये दलका कर तू उन से यो कहना कि मेरी किंगुलिया मेरे पिता की किट से भी में। टी ठहरेगी ॥ १९। मेरे पिता ने तुम पर की भारी ज़ुशा रक्खा था उसे मै ग्रीर भी मारी कथ्या मेरा पिता ता तुम की कोडों से ताडना देता था पर मे विच्छू थ्रों से दूगा॥ १२। तीसरे दिन जैसे राजा ने ठइरोया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर खाना वैसे ही याराखास थ्रीर सारी प्रजा रहबास् के पास हाजिर हुई॥ १३। तब राजा ने प्रजा से कही बातें किई खीर बढ़ीं की दिई दुई सम्मति होड्कर, १४। जवानी की समित के श्रनुषार उन से कहा कि मेरे पिता ने ती तुम्हाता ज़ुश्रा भारी कर दिया पर मै उसे श्रीर भी भारी कर ू द्रगामेरेपितानेता कोडीं से तुम को ताङ्ना दिई परमे सुमको विच्छूको से तास्नादूगा॥ १५। से राजां ने प्रजा की न मानी इस का कारण यह है कि जो यचन यद्दोवा ने शीक्षावासी ख्रीइ-ण्याद् के द्वारा नवात् के पुत्र यारीवास् से कहा था वस की पूरा करने के लिये वस ने ऐसा ही ठहराया षा॥ १६। जब सारे इस्रायल् ने देखाकि राजाः दमारी नही युनता तब वे बोले कि दाऊद के साथ इसारा क्या श्रश इसारा ते। यिशे की पुत्र से कोई भाग नहीं दे इसारल् श्रपने श्रपने हैरे को। चले जास्रो स्रम दे दाऊद स्रपने ही घराने की चिन्ता कर। से। इसाएल् अपने अपने हेरे की। चले गये॥ १७। योधल जितने इसारली यदूदा को नगरीं मे घरे दुर थे उन पर रहवाम् राज्य करता रहा॥ १८। तब राखा रष्टवास् ने ग्रदोरास् की जी सब वेगारी घर खांधकारी या भेज दिया भार सब इसा-मलियें। ने उस पर पत्थरबाइ किया बद मर गया से रहवाम् फुर्ती से बायने रथ पर चठकर यदशलेम् की माग गया॥ १९ । से इसारल् दाजद के घराने

१२ ग्रह्माय ।

(१) मूल ने राजा की उत्तर दिया।

से फिर गया श्रीर भाज लें किरा हुया है।। २०। यह सुनकर कि याराबाम् लाट ग्राया है सारे इसा-रल् ने उस की मगड़ली में बुलवा भेजकर सारे इस्रारल्को जपर राजा किया श्रीर यष्ट्रदा को ग्रीत्र को क्रीडकर दाझद के घराने से कोई मिला न

२१। जब रहखाम् यस्थलेम् को श्राया तव उस ने यहदा के सारे घराने की खीर बिन्यामीन के ग्रीत की जी मिलकर एक लाख प्रस्ती इजार प्रच्छे याद्वा घे एकट्टा किया इस लिये कि इस्राएल् के घराने के साथ लड़ने से राज्य सुलैमान के पुत्र रहवास के वश में फिर थार ॥ २२। तब प्रतिश्वर का यह वचन परमेश्टर के जन श्रमायाइ के पास पहुचा कि, २३। यहदा के राजा सुलैमान के पुत्र रह-वास् से थेरेर यहदा थेर विन्यामीन के सारे ,घराने। से श्रीर श्रीर सब लोगों से कह, २४। यहावा यों कहता है कि श्रपने भाई इसारलियों पर चढाई करके युद्ध न करें। तुम खपने खपने चर लाैट जाको क्योंकि यह बात मेरी ही क्यार से हुई है। यदे। या का यह वचन मानकार उन्हों ने उस की ब्रनुसार लाट जाने की श्रपना श्रपना मार्ग लिया।

## (यारायाम् का मृत्ति पूजा चलाना)

२५। तब यारीवास् रप्रैस्के पहाडी देश के श्रकेस् नगर की दृढ करके उस में रहने लगा फिर वड़ी से निकलकर पन्एल् की भी दृढ किया॥ ३६,। तब याराबास् से चने लगा कि श्रव राज्य फिर दाकद की घराने का ही जाएगा,॥ २०। यदि प्रजा के ये लेगा यहशलेम् में वाल करने के। जारं ते। चन का मन श्रपने स्वामी यष्ट्रदाको राजा रहसाम् की खोर फिरेगा खैर वे मुक्ते घात करके यहूदा के राजा रहवाम् के हा जाएंगे॥ २८। से राजा ने सम्मति लेकर सेनि के दें। बक्ट बनाये थार लागें से कहा यस्थलेम् को ता बहुत द्येर गये दे। से हे द्वसारल् श्रपने ईक्करों की देखें। जी तुम्हें मिस देश से निकाल लाये है। २९। से। उस ने एक वढ़ है की खेतेल श्रीर

दूसरे की। दान् में स्थापित किया ॥ इ०। श्रीर यह यात पाप के कारण हुई श्रीर लोग एक के साम्दर्न दरहवन् करने के दान् सीं जाने लगे ॥ इ९। श्रीर उस ने कंचे स्थानीं के भयन यनाये श्रीर स्थ प्रकार कें लोगों! में से सी लेखीवंशी न श्रे याजक ठरूराये ॥ इ२। फिर यारीयास् ने खाठवें सदीने के पन्द्रद्वि दिन यट्टदा में के पर्व के समान एक पर्य ठट्टरा दिया श्रीर येदी पर वाल चठाने लगा इस रीति उस ने येतेल् में खपने यनाये हुए यहही के लिये येदी पर याल किया श्रीर खपने यनाये हुए कसे स्थानों के याजकों की येतेल् में ठरूरा दिया ॥

(बहुदी गबी की कया)

इइ। श्रीर बिस मर्छने को उस ने श्रवने मन में कलपना किई घी श्राधीत श्राठित मदीने के पन्द्रदर्छ, दिन की यह बेतेल्म श्रवनी बनाई हुई बेटी के पास खड गया। उस ने इसाम्बिया के लिये गक पर्व्य ठएरा दिया खार धूय कलाने का बेटी के पास चक गया॥

१३ ने व यहाया से यसन पास्तर परमे-ययर का एक जन यहूदा से येतेल् की श्राया थीर गारी धाम धूप जलाने की वेदों के उस जन ने यदाया से पास यहा था॥२। वचन पाकर घेदी के विक्त या पुकारा कि वेदी हे घेदी यदाया ये। कहता है कि सुन दाजद के फुल में योशियाद नाम एक लडका एत्पन्न देशा यह उन करी स्थाना की यासकी की की तुभ पर ध्रप जलाते है तुभ पर यनि जर देशा और तुभ पर मनुष्या की राष्ट्रिया जलाई जाएंगी ॥ इ । श्रीर चर ने उसी दिन यह कदकर उस धात का रक चिन्द भी यताया कि यद यचन की यदीया ने करा दै इस का चिन्द्र यह दै कि यह बेदी फट जाग्गी थ्रीर इस पर की राख गिर जाएगी॥ १। परमेश्वर के जन का यह घचन मुनकर की उस वितेल् के विषद्व पुकारके कता यारावाम् ने वेदी के पास से एाथ घंठाजर कदा उस की पक्षड ले।

तव उस का दाय जो उस की खोर , यढाया था मूख गया थार घर उसे अपनी थ्रार खीच न सका॥ ध । श्रीर वेदो फट गई श्रीर उस पर की राख गिर गर्ड से। यद चिन्द्र पूरा हुन्ना ना परमेश्वर के चन ने यदावा से वचन पाकर कदा था '॥ ६ । तब राजा ने परमेश्वर को जन से कहा श्रपने परमेश्वर यहीवा को मना थैर मेरे लिये प्रार्थना कर कि मेरा छाथ ज्या का त्यां हा जार सा परमेश्वर के जन ने यदावा को मनाया थ्रीर राजा का द्वाच फिर ज्ये। का त्ये। धा गया ॥ ७ । तब राजाने परमेश्वर को जन से कदा मेरे स्याधर चलकर श्रपना जी ठडा कर श्रीर म तुमे दान भी दूंगा॥ ८। परमेश्वर की जन ने राजा से कटा चाँदे तू मुभे अपना आधा घर भी दे तीभी तेरे घर न चलुगा थै।र इस स्थान में मे न ता राठी साउगा न पानी पीकगा ॥ ९ । क्योंकि यद्योवाको वचन को हारा मुभी या श्राचा मिली दै कि न तो रोटी खाना न पानी पीना थीर न उस मार्ग से लाटना जिस से तू जाएगा ॥ ९० । सा वद चर मार्ग से जिस से घेतेल की गया या न लीटकर दूसरे मार्ग से चला गया ॥

११। येतेल् मे एक व्रुका नवी रहता था, श्रीर चस को एक वेटे ने खाकर उस से उन सव कामा का वर्गन किया जा परमेश्वर के जन ने एस दिन वेतेल् में किये घे धीर जा वाते उस ने राजा से कादी घीं उन की। भी उस ने अपने पिता से कह मुनाया॥ १२। उस के बेटों ने ते। यह देखा था कि परमेश्वर का वह जन जो यहूदा से स्राया घा किस मार्ग से चला गया से। उन की पिता ने उन मे पूका यद्द किस मार्ग से चला गया ॥ १३ । श्रीर इस ने ख्रपने घेटे। से कहा मेरे लिये गददे पर काठी घाधी से उन्हों ने गदरे पर काठी बांधी श्रीर वह **वस पर च**ढा, 98 । श्रीर परमेश्वर को जन के पोक्रे जाकर उसे एक वांजवृत के तले बैठा दुया पाया श्रीर उस से पूका परमेश्वर क्षा जी जन यहूदा से ष्राया था क्या तू घटी है उस ने कहा हां घटी हूं॥ १५। उस ने उस से कहा मेरे साधर चलकर भे। जन कर ॥ १६ । उस ने उस से कहा में न सा

<sup>(</sup>१) मूल में प्यन्त की निश्मा।

तेरे संग लाट न सकता न तेरे संग घर में जा सकता थार न में इस स्थान में तेरे संग रोटी खालगा वा पानी पीकंगा ॥ १७ । क्योंकि यदीवा के वचन के द्वारा सुक्ते यह खाचा सिली है कि वहां न तो राटी खाना न पानी पीना श्रीर जिस मार्ग से तू जाएगा चस से न लीटना॥ १८। उस ने कहा वैसा तू वैसा द्वीम भी नबी दू छीर मुक्त से एक दूत ने यदीया से वचन पाकर कहा कि उस पुरुप की ष्यपर्न सग ष्यपने घर लै। टा ले या कि वह राटी खाए स्त्रीर पानी पीए। यह उस ने उस से मूळ कहा॥ १९। से। वह उस के सा लाटा स्नार उस के घर में राटी खाई ग्रीर पानी पिया ॥ २० । वे मेन पर वैठे ही ये कि पहाचा का वचन इस नबी के पास पहुचा जा दूसरे की लै।टा ले ग्राया घा॥ २१। श्रीर उस ने परमेश्चर के उस जन की जी यहूदा से स्राया था पुकारको कहा यद्दीवायी कहता है कि तूं ने यद्योद्यां का वचन न माना ख्रीर की बाद्या तेरे परमेध्वर यहोखा ने तुक्ते दिई घो उसे नहीं माना, २२। पर जिस स्थान के विषय उस ने तुक से कहा था कि इस में न राटी खाना न पानी घीना उसी में तू ने लैं।टक्रर रे।टी खाई ग्रीर पानी पिया है इस कारण तुमें छापने पुरखाओं के कव-रिस्तान में मिट्टी न दिई जाएगी ॥ २३। जब वह स्ता पी चुका तब उस ने परमेश्वर को उस जन को लिये जिस की वह लीटा ले स्नाया या गददे पर काठी वंधाई ॥ २४। वह मार्ग मे चल रहा था कि रक सिंह उसे मिला थ्रीर उस की मार डाला थ्रीर उस की लीथ मार्ग पर पड़ी रही खीर गदहा उस के पास खड़ा रहा छीर सिंह भी लीय के पास खड़ा रहा॥ २५। जो लोग उधर से चले उन्हें। ने यद्य देखकर कि मार्ग पर एक लाख पड़ी है और **उस को पास सिंह खहा है उस नगर में** जाकर जदां यद्य यूढ़ा नवी रहता था यह समाचार सुनाया ॥ र्द। यह सुनकर उस नखी ने जी उस की मार्ग पर

दिया श्रीर यहीवा के , उस व्यवन के प्रनुसार जी उस ने उस से कहा था सिह ने उसे फाइकर मार हाला देशा ॥ २०। तब उस ने अपने खेटा से कहा मेरे लिये गदहे पर काठी बांधा सब उन्दों ने काठी बांधी, २८। तब उस ने बाकर उस जन की लाय मार्ग पर पढ़ी हुई छीर गदह, छीर सिंह दोनें। की लाथ के पास खड़े हुए पाया थीर यह भी कि सिह ने न तो लोश को खाया श्रीर न गद दे की फाड़ा है॥ २९ । तब उस ब्रूटेनबीने परमेक्टर के अपन को लोघ चठाकर गदहे पर लाद लिई श्रीर उस को लिये काती पीटने श्रीर उसे मिट्टो देने की श्रापने नगर में लाैटा से गया ॥ ३०। छीर उस ने उस की लीय की श्रपने कड़िरस्तान में रक्खा श्रीर लाग दाय मेरे भार्च यह कहकर काली पीटने लगे ॥ ३१ । फिर उसे मिट्टो देकर इस ने श्रपने घेटों से कहा जब में मर जाज तब मुभे इसी कवरिस्तान में रखना जिस में परमेश्वर का यह जन रक्तवा गया है श्रीर मेरी इङ्घियां उसी की इङ्घियां को पास धर देना॥ इर । ध्योकि जी वचन उस ने यहावा से पाकर बेतेल् मे को वेदी थार शामरान्, के नगरी में के सब सचे स्थानों के भवनों के विरुद्व पुकारके कहा है से। निश्चय पूरा ही जारगा॥

(यारीबान् का अन्तकाल)

३३। इस के पीछे याराबाम् खपनी खुरी चाल से न फिरा। उस ने फिर सब प्रकार के लोगों में से कवे स्थानों के याजक बनाये बरन की कोई चाइता था उस का संस्कार करके बद उस की कवे स्थानों का याजक द्वाने की ठद्दगा देता था। ३४। खीर यह बात याराबाम् के घराने का पाप ठद्दरो इस कारण उस का बिनाश हुआ खीर बद्द धरती पर से नाश किया गया।

स्था जम प्रवास का यह समाचार सुनाया॥ वर्ष । यह सुनकर उस नकी ने जी उस की मार्ग पर योदावास् का बेटा खिंदि से लीटा से जाया था कहा परमेश्वर का बही जन योदावास् ने खपनो स्त्री से कहा ऐसा भेप बना है। या जिस ने यहां वा के कहे के बिस्ह किया था कि की है सुने पहिचान न सके कि यह योदावास् से स्त्री है स्त्रीर श्रीलो की चली, जा चहां तो स्त्रि है स्त्रीर श्रीलो की चली, जा चहां तो स्त्रि है स्त्रीर श्रीलो की चली, जा चहां तो स्त्रि है स्त्रीर श्रीलो की चली, जा चहां तो स्त्रि है स्त्रीर श्रीलो की चली, जा चहां तो स्त्रि है स्त्रीर श्रीलो की चली, जा चहां तो स्त्रि है स्त्रीर श्रीलो की चली, जा चहां तो स्त्रि है स्त्रीर श्रीलो की चली, जा चहां तो स्त्रि है स्त्रीर श्रीलो की चली, जा चहां तो स्त्री है स्त्रीर श्रीलो की चली, जा चहां तो स्त्रीर श्रीलो की चली, जा चली,

नवी रहता है जिस ने मुक्त से कहा या कि तू इस प्रकाका राजा दे। जाएगा॥ ३। उस के पास तू दस राटी सार पर्राह्यां श्रीर एक कृप्यो मधु लिये हुए जा और वह सुके वतारगा कि लड़के की क्या होगा ॥ ८। यारे। वास् की स्त्री ने वैसा ही किया ग्रीर चलकर शोला का पहुची श्रीर श्रादिय्याह् के घर पर यार्च यादिण्याद् को तो कुछ सूक न पड़िसा था क्योंकि युठापे के कारण उस की बांखे धुन्धली पड़ गई घीं ॥ ५। पीर यहावा ने एदियाद से कदा मुन यारीवास् की स्त्री सुभ से प्रपने घेटे के विषय जी रागी है कुछ पूक्त की स्नाती है से तू उस से यों यों कहना वह ती स्नाकर स्वपने की दूसरी वता-ग्गी ॥ द। से बब बाहियाह ने द्वार में बाते हुए उस के पांव की बाएट सुनी तब कहा है यारीवास् की स्त्री भीतर था तू खपने की क्यों दूसरी वताती है मुक्ते तेरे लिये भारी सन्देशा मिला है ॥ ७ । तू जाकर यारावाम् से कद इसारल् का परमेश्वर यदेखा तुम से यो फरता है कि में ने तो तुम की प्रजा में से बढ़ाकर प्रपनी प्रजा दखारल पर प्रधान किया, द। श्रीर दाजद के घराने से राज्य क्रीनकर तुम की दिया पर तू मेरे दास दाजद के समान न हुया जा मेरी छाचायों की मानता थै।र श्रपने सारे मन से मेरे पीके पीके चलता श्रीर केवल वही करता था जो मेरे लेखे ठीक है। ए। तूने उन सभीं से खड़कर जे। सुम से प्रवित्ते ये व्यराई किई धै थोर जाकर पराये देवता मान लिये थीर मूरते कालकर वनाई जिस से मुक्ते रिस उपनी खीर मुक्ते ती पीठ पीछे कर दिया है। १०। इस कारण मे यारीवास् के घराने पर विपत्ति डालुगा वरन मे यारीवास् को कुल में से इर एक लडको की छै।र क्या त्रन्ध्र क्या स्वाधीन इसारल् के बीच हर रक रहनेहार की भी नाथ कर डाल्ंगा खीर जैसा कोई लीद तब लें। उठाता रहता है बब लें। वह सब षठ नहीं जातो वैंहे ही मै यारावाम के घराने की चठा दूगा॥ १९। यारेखास् के घराने का की कीई

क्यों कि यद्देश्या ने यह कहा दें॥ १२। से। तू श्रयने घर चली जा थीर नगर के भीतर तेरे पांच पड़ते धी वह बालक मर जाएगा॥ १३ । उसे ते। सारे दसारसो हाती पीटकर मिट्टी देंगे यारेखास् के घराने में से स्थी की कबर मिलेगी क्योंकि यारीवाम् के घराने में से यहावा के विशय उस में कुछ ब्रच्छा पाया जाता है॥ १४। फिर यद्वावा इसारल् का ऐसा राजा कर लेगा जो उसी दिन यारीवास का घराना नाग कर डालेगा वरन वह कर ही चुका है। १५। द्योकि यहोवा इसारल की ऐसा मारेगा जैसा जल की धारा से नरकट हिलाया - जाता है स्रीर वह रन की इस अच्छी मूमि में से ची उस ने उन के पुरखायों की दिई घी उखाइकर महानद की पार तित्तर वित्तर करेगा व्योकि उन्हें ने प्रशेरा नाम पूरतं बनाकर यहोवा को रिस दिलाई है॥ पहै। स्रीर उन पापा के कारण की यारावास ने किये थीर इसारल् से कराये थे यदीवा इसारल् की त्याग देगा ॥ १७ । तब यारीबास की स्त्री बिदा देशकर चली थीर तिसी की साई थीर वह मवन की डेवकी पर पहुंची ही थी कि बालक मर गया। १८। तब यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उस ने प्रवने दास प्रदियाइ नुवी से कहवाया था सारे इसारल् ने उस की मिट्टी देकर उस के लिये कासी पीठी ॥ १९ । यारावाम् के थार काम प्रधात उस ने कैसा कैसा युद्ध किया थ्रीर कैसा राज्य किया यह मध इसारल् के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है।। २०। यारीकास वाईस वरस सो राज्य करके खपने पुरखाओं के साथ सीया श्रीर उस का नादाब् नाम पुत्र उस के स्थान पर राचा इग्रा॥

## (रह्याम् का राज्य)

रहनेहारे की भी नाश कर डालूंगा खीर जैसा कोई
लीद तब ली उठाता रहता है जब ली बह सब
सठ नहीं जातो बेंसे ही में यारे। बाम के घराने की हो का हो। एडबाम् इकतालीय ब्रस्स का सठ नहीं जातो बेंसे ही में यारे। बाम के घराने की हो। पहीं बाने सारे इसार की गोत्रों में से अपना नाम नगर में मर जार उस की काली खारंगे खीर जी रखने के लिये चुन लिया था उस नगर में बह सबह मैदान में मरे उस की आकाश के पत्ती खा जारंगे। ब्रस्स तक राज्य करता रहा सार चंच की माता का

है और अपने पुरखाओं से भी अधिक पाप करके कचे टीलें। पर थार सब हरे वृक्षे। के तले कचे स्थान थीर लाठे थीर श्रशेरा नाम नूरतं बना लिई ॥ २४। श्रीर उन को देश से पुरुषशासी भी थे निदान वे उन जातियों के से सब घिनैाने काम करते थे जिन्हे यहे।वा ने इसार्लिया के साम्हने से निकाल दिया था॥ २५। राजा रहवास् के पांचवे घरस में मिख का राजा शीशक यहशसेस पर चठाई करके, २६। यद्दीवा के भवन की श्रनमाल वस्तुएं श्रीर राजभवन की अनमोल वस्तुरं सव की सब उठा ले गया थै।र सोने की जो फरिया धुलैमान ने बनाई थी उन सब को वद से गया॥ २०। से राजा रहवास् ने उन के बदले 'पोतल को ठाले यनवाई खाँर उन्हें पहरुखा के प्रधाना के हाथ सींप दिया जा राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे॥ २८। थीर जब जब राजा यहावा के भवन मे जाता तत्र तव पद्दर् उन्हें उठा से चलते श्रीर फिर श्रपनी के।ठरी मे लाटाकर रख देते घे॥ २९। रहवाम् के छीर सव काम जी उस ने किये सी क्या यष्ट्रदा की राजाश्री को इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं।। ३०। रहबाम् श्रीर यारीबाम् के बीच ते। लड़ाई सदा द्दे। विशेष की स्थार रहे होती रही से की माता नामा नाम एक अस्मोनिन भी अपने पूरवाकी के साथ से। गया श्रीर उन्हों के पास दासदपुर में इस को मिट्टी दिई गई ग्रीर उस का पुत्र श्रीवयास् उस के स्थान पर राजा हुआ।

(यवियान् का राज्य)

१५. न्बात् के पुत्र यारे। वास् के राज्य के यठारहवे वरस में खिवणास्

यष्ट्रदा पर राज्य करने लगा॥ २। ख्रीर वह तीन वरस लों यदशलेम् में राज्य करता रहा उस की माता का नाम माका था जी खळ्छालीस् की मितनी थी ॥ ३। यह वैसे ही पाया की लीक पर

नाम नामा था जो श्रम्मोनी स्त्री थी॥ २२। श्रीर किये और उस का मन श्रपने परमेश्वर यद्दावा की यहूदी लेाग खद्द करने लगे की यद्दीवा के लेखे बुरा ब्रोर अपने परदादा दाऊद की नाई-पूरी रीति से लगा न था, ह। तीमी टाकद के कारण उस के उस की खलन मङ्काई ॥ २३ । उन्हा ने ते। सब । परमेश्वर यदीया ने यस्थलेम् मे उसे एक दीपक देकर वस की पुत्र की। उस की पीक्ने ठद्दराया ग्रीर यष्णलेम् का वनाये रक्ता ॥ ५। क्योंकि दाऊद घष्ट किया करता था जो परीवा के लेखे मे ठीक है श्रीर दिती करियाद की बात होए श्रीर किसी वात में यहावा को किसी आजा से बोवन भर कभी न मुद्दा ॥ ६ । रच्याम् के जीवन भर ती उस की थ्रीर यारावाम् के वीच लड़ाई हाती रही ॥ ७। श्रविष्णाम् कं श्रीर सय काम की इस ने किये क्या वियद्दा के राजाको के इतिहास की पुम्तक से नहीं लिखे हैं। श्रीर श्रविष्याम् की यारावाम् के साथ लड़ाई होती रही॥ ८। निदान ग्राविप्यास् यपने पुरवायो के सा सेवा थीर उस की दासद्वार से मिट्टो दिई गई थै।र उस का पुत्र श्रासा उस के स्यान पर राजा दुखा॥

(प्रासाकाराज्य)

र। इसारल् के राजा यारावाम् के वीसवे घरस मे श्रासा यष्ट्रदा पर राज्य करने लगा, १०। श्रीर यबग्रहेम् मे इकतालीस धरस हों राज्य फरता रहा थै।र उस की माता खब्धाले। स्की नितनी साका घी ॥ ११ । ग्रीर खासा ने खपने मूलपुरुप दाऊद की नाई यही किया की यहीया की दृष्टि में ठीक है। १२। उस ने ते। पुरुपगामियों की देश से निकाल दिया थीर जितनी मूर्ग्त उस के पुरखाओं ने बनाई थीं उन सभी की उस ने दूर किया॥ १३। व्यस्त उस की माता माका जिस ने अधेरा के पास रहने का रक घिनै। नो मूरत बनाई उस की उस ने राजमाता की पद से चतार दिया खीर खासा ने उस की सूरत को काट डाला और किंद्रीन् नाले में फूँक दिया॥ 98 । कचे स्थान तो न ठार गये तीभी आसा स्ता मन जीवन भर यदावा की खेार पूरी रीति से लगा रदा॥ १५। थै।र जी सीना चांदी श्रीर पात्र एस की पिताने श्रापेशा किये घे छीर जी उस ने शाप घसता रहा जैसे उस के पिता ने उस, से पहिले अर्पण किये थे उन सभी को उस ने यहावा के भवन

में पहुचा दिया॥ १६। श्रीर खासा ग्रीर दसारत्। के राजा बाशा के बीच उन के जीवन भर लड़ाई द्वातो रही। १०। जीर इसारल्का राजा आधा ने यहूदा पर चढ़ाई किई थीर रामा की इस लिये दृढ किया कि की ई यहदा की राजा आ सा के पास श्राने जाने न पाए॥ १८। तब श्रासा ने जितना साना चांदी यहाया के भवन थीर राजभवन के सण्डारी म रह गया था उस सब की निकाल अपने कर्म-चारिया के दाच सै। एकर दिसम्बन्धां ग्रास् के राजा वेन्दरद् को पास जी ऐ ज्योन् का पाता श्रीर तांत्रिम्मोन् का पुत्र था भेजका यह कदा कि, १९। जैसे मेरे तेरे पिता के बीच बैसे ही मेरे तेरे बीच भो वाचा वान्धी जार देख में तेरे पास चांदी साने की भेट मेसता हु से था इसारल् के राजा बागा के राघ की अपनी वाचा की टाल दे इस लिये कि वद मुक्त पर से दूर दे। ॥ २०। राजा खासा की यह खात मानकर बेन्द्रदर् ने खपने दलीं की प्रधाना से इसारली नगरे। पर चठाई कराकर इय्योन् दान् ष्यावेत्वेत्माका श्रीर सारे किन्नेरेत् की नप्राली के सारे देश समेत जीत लिया॥ २१। यह सुनक्तर खाञा ने रामा का हुढ करना छे। इंदिया ग्रीर तिर्सामे रहा॥ २२। तव राजा थाचा ने सारे यहूदा मे प्रचार कराके किसी की विना हो है सभी की वुलाया से। छ रामा के पत्थरें। थ्रीर लक्षडी की जिन से वामा उसे दृढ़ करता था उठा से गांगे थैं।र उन से राजा प्राचा ने विन्यासीन् में के ग्रेवा थीर मिस्पा को दूठ किया॥ ३३। प्राप्ता के श्रीर काम श्रीर उप की घोरता सीर जी आह उस ने किया थीर जी नार उस ने दृङ किये यह सब क्या यहूदा के राजाओं को इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है। युठापे मे ता उसे पावा का राता लगा ॥ २४। निदान प्रासा ष्यपने पुरावाच्या के सा सावा चार समे सम के मल-पुरुष दाजद की नगर में उन्दी की पास मिट्टी दिई ब्रार उस का पुत्र यहाशापात् उस के स्थान पर राजा हुया ॥

(नादाय का राज्य)

२५ । यहूदा के राखा आसा के दूसरे वरस में

यारीखाम् का पुत्र नादाव् इस्रारल् पर राज्य करने लगा ग्रीर दे। वरस ली राज्य करता रहा ॥ २६। उस ने वह किया की यहीवा के लेखे ख़रा है श्रीर खपने पिता के मार्ग पर घड़ी पाप करता एखा चलता रदा को उस ने इक्षारल् से कराया था ॥ २०। नादाव् यव इसारल् समेत पिल्मितियों के देश के गिळ्यतीन नगर की घेरे था कि इस्साकार् के ग्रीत्र के खिंहणाइ के पुत्र बाशा ने उस को विकद्व राजद्री इकी ग्रीष्ट्री करके बिळ्यतेन् के पास उस की मार डाला ॥ २८। श्रीर यहूदाकी राजा श्रासाकी तीसरे वरस में बाशाने नादाव की मार डाला श्रीर उस के स्थान पर राजा हुआ॥ २९। राजा देाते ही वाशा ने यारीवाम् के सारे घराने की मार डाला, उस ने यारीखास् के वय की यहा लें विनाश किया कि एक भी जीतान रहा यद सब यदावा के उस वचन के श्रनुसार दुश्रा जा उस ने श्रपने दास शीलावासी खाँएयाद् से कहवाया था॥ ३०। यह इस कारण हुआ कि यारीसास् ने ष्याप पाप क्षिये थीर इसारल् से भी कराये घे थीर उस ने इसारल्को परमेश्वर यहीवा को रिस दिलाई थी॥ ३९। नादाव् के श्रीर सब काम जे। उस ने किये से का इसारल् के रामाओं जे इतिहास की पुस्तक मे नहीं लिखे हैं॥ ३२। प्यासा थीर द्वारल् के राजा बाबा के बीच ता उन के जीवन भर लहाई द्याती रही ॥

(बाया का राज्य)

३३। यहूदा के राका आसा के तीसरे व्यस् में आदियाद का पुत्र वाधा तिसी में सारे दक्षारल पर राज्य करने लगा और चौछीस वरस लो राज्य करता रहा ॥ ३४। और उस ने वह किया जो यहावा के लेखे वुरा है और यारीवास के मार्ग पर वही पाप करता हुआ चलता रहा जिसे उस ने दशरल से कराया था ॥ १ । और वाधा के विषय यहावा का यह व्यक्त दनानी के पुत्र येष्ट्र के पास पहुंचा कि, २। में ने तुस की मिट्टी पर से उठाकर अपनी प्रका दशरल का प्रधान किया पर तू यारीवास की सी चाल

चलता थार मेरी प्रजा प्रवारल् से रेवे पाप कराता श्राया है जिन से वे सुमें रिस दिलाते है ॥ ३। सुन मै वाशा को घराने समेत पूरी रोति से उठा दूंगा धीर तेरे घराने की नवात् के पुत्र यारीवाम् का साकर दूगा॥ ४। याणा के घर का जा की ही नगर में मर जाए उस की क्ती या डालेंगे कीर चय का जी कोई मैदान में मर जाए उस की ष्राकाण के पत्ती खा डालेंगे॥ ५। बाणा के श्रीर सब काम ने। उस ने किये थैं।र उस की वीरता यह सब क्या इसारल् के राजाको के इतिहास की पुस्तक में नहीं जिखा है ॥ ई। निदान बाधा श्रपने पुरखाओं के सा सावा ग्रीर तिसी में उसे मिट्टी र्देई गई थ्रीर उस का पुत्र एला इस के स्थान पर राजा हुका॥ ७ । यदीया का जी यचन इनानो के पुन येष्ट्र के द्वारा बाशा खीर उस की घराने के विक्रु शाया से न केवल उस सारी व्रराई के कारण क्षाया जी उस ने यारावास् के घराने के समान द्वाकर यद्वावा के लेखे किई खीर खपने कामा से उस की रिस दिलाई बरन इस कारण भी प्राया कि उस ने उस की मार हाला था।

(एला का राज्य)

द। यहूदा को राजा खासा को कट्योस्ट वरस में खाणा का पुत्र एला तिसी में इसाएल पर राज्य करने लगा छीर दो घरस ली राज्य करता रहा।। ए। जब वह तिसी में ग्रसी नाम भग्रहारी के घर में जो उस की तिसी में के भवन का प्रधान था दाद पीकर मतवाला हो ग्रया था तब उस के जिसी नाम एक कम्मेचारी ने जो उस के खाधे रथों का प्रधान था राजद्रोह की ग्रीष्ठी किई, १०। छीर भीतर जाकर उस की मार हाला छीर उस के स्थान पर राजा हुआ। यह यहूदा के राजा खासा के सत्ताईस्वे बरस में हुआ।। १९। छीर जब वह राज्य करने लगा तस गद्दी पर बैठते ही उस ने बाधा के सारे घराने की मार हाला बरन उस ने न ती उस के जुटुबियों खीर न उस, के मिन्ना में से एक लड़के की भी जीता है। हां।। १२। इस रीति यहोबा के उस वजन की धनसार जी उस ने ग्रेड करते हो वाशा के विक्र कहा था जिसी ने वाशा का सारा घराना विनाश किया ॥ १३ । इस का कारण वाशा के सब पाप श्रीर उस के पुत्र रला के भी पाप श्रे जो उन्हों ने खाप करके श्रीर इसारल् सेभी कराके इसारल् के परमेश्वर पर्वावा की व्यर्थ वाता से रिस दिलाई थी ॥ १४ । रला के श्रीर सब काम जो उस ने किये से क्या इसारल् के राजाश्रो के इतिहास की पुस्तक से नदी लिखे है ॥

#### (जिन्नी का राज्य)

१५। यष्ट्रदा के राजा ग्रामा के मताईमवें वरम में जिम्री तिर्धा में राज्य करने लगा थ्रीर तिर्धा मे सात दिन ले। राज्य कारता रहा। उस समय ले।ग पिलिशितया के देश में के शिळते। त् के विकृत हीरे किये हुए घे॥ १६। से जब दन डेरे लगाये हुए से।गों ने सुना कि सिमी ने रासद्रोद्य की गोष्टी करके राजा की मार डाला तय उसी दिन सारे इसारत् ने स्रोमी नाम प्रधान सेनापति की कावनी में प्रसारल्का राजा किया॥ १९। तव क्रीमी ने सारे इसाण्ल की सम ले मिन्यतीन् की क्रीड़कर तिसी को घर लिया॥ १८। जब जिसी ने देखा कि नगर ले लिया गया है तब राजभवन के गुम्मट में जाकर राजभवन में खारा जरा। दिई खीर उसी में खाष भी जल मरा॥ १९। यह उस के पापी के कारच पुत्रा कि उस ने यद किया ने। यदे।या के लेखे मे वुरा है क्योंकि वह यारीवाम् की गी चाल 'क्रीर उस के किये हुए क्षीर इसाएल् से कराये हुर पाप की लीक पर चला॥ २०। जिस्री के थार काम थार ला रासन्नोच की गोष्ट्री उस ने किई यह सब स्वा इसाएल् के राजाया के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है। (प्रोमी का राज्य)

पर राजा हुआ। यह यहूदा के राजा खासा के २१। तब इकारली प्रजा दो भाग है। गई प्रजा सत्ता ईश्वे बरस में हुआ। ११। खीर जब बहराज्य के खाधे लेगा तो तिल्लो नाम गीनत के पुत्र की करने लगा तब गड्डी पर बैठते ही उस ने बाधा राजा करने के लिये उसी के पीछे हैं। लिये और के सरे घराने की मार डाला बरन उस ने न तो खाधे खेगी के पीछे हैं। लिये। २२। धन्त में जी उस के कुटुबियों खीर न उस, के मित्रों में से एक लेगा खोनी के पीछे हुए घे वे उन पर प्रवल हुए जी उस भी जीता छोड़ा। १२। इस रीति यहावा जो गीनत के पुत्र तिल्लो के पीछे हो लिये घे से तिल्लो मारा गया खीर भोमी राजा हुआ। १२३।

यष्ट्रदा के राजा कासा के इक्ततीस्थ वरस में कोसी / हीरल् ने यरीहा की फिर बसाया जब उस ने - उस **इ**खारल् पर राज्य करने लगा खीर वारह वरस ली राज्य करता रहा उस ने क्र घरस तो तिसी में राज्य किया॥ २८। और उस ने शेमेर् से शे। मरीन् पदा ह को दो किक्कार् चांदी में माल लेकर उस पर एक नगर वसाया चीर स्रपने वसाये हुए नगर का नाम पदास के मालिक ग्रेमेर् के नाम पर ग्रीमरीन् रक्खा॥ २५। खीर खोमी ने घद किया जा यहाया के लेखे व्रुरा है वरन उन सभा से भी की उस से पहिले घे बाधिक युराई किई ॥ ३६ । बद्ध नवात् के पुत्र यारीबास् की सी सारी चाल चला खार उस के सारे पापों के श्रनुसार की उस ने इसारल् से ऐसे कराये कि उन्दों ने इसाएल् के प्रसिद्ध्यर यद्दीवा को अपनी व्यर्थ वातीं से रिस दिलाई॥ २०। ग्रोमी के थै।र काम को उस ने किये थै।र की वीरता उस ने दिखाई यह सब ध्या इसाएल् के रावायों के इति-द्यास की पुस्तक में नदी लिखा है।। २८। निदान खोमी बापने पुरखाखीं के सम साया खीर शामरीन् में उसको मिट्टी दिई गई थार उस का पुत्र खदाव् उस को स्थान पर राजा हुआ।।

(महाय्के राज्य का धारम)

र्र । यष्ट्रदा के राजा ग्रासा के ग्रहतीसर्वे वरस में श्रोमी का पुत्र श्रदाय इसाम्ल पर राज्य करने स्त्रा। श्रीर इस्राएल् पर श्रामरान् में बाईस वरस सा राज्य करता रहा ॥ ६० । थीर स्रोमी के पुत्र स्रहास् ने उन सब से अधिक जी उस से पश्चिले ये बह किया जो यद्देश्या के लेखे युरा है ॥ ३९ । उस ने ती नवात् के पुत्र यारीवाम् के पापी में चलना दलको सी वात ज्ञानकर सीदोनियों के राजा एत-याल् की घेटी ईनेचेल् का व्याइकर याल् देवता को उपासना ग्रीर एस की दग्डवत् किई ॥ ३२ । बीर उस ने बाल्का एक भवन शोमरीन् मे बनाकर उस में वाल् की एक वेदी वनाई ॥ ३३ । श्रीर भाषाय ने एक प्राणेरा भी यनाया वरन उस ने उन सब इसारली राजाकों से वहकर जी उस से पहिले थे इसारल् के परमेश्वर यहावा की रिस दिलानेहारे। भी राटी नहीं है केवल घड़े में मुट्टी भर मैदा शीर काम किये॥ ३८। उस की दिनों में घेतेल्वासी

को नेव हाली तब उस का जेठा पुत्र अधीराम् सर गया थीर जब उस ने उस के फाटक खडे किये त्व उस का लहुरा पुत्र स्राूब् मर गया यह यदे।वा को उस कादे को यानुसार हुया जा उस ने नून् की पुत्र यदे। श्रुको द्वारा कहा या॥

(एलियाह के कान का भारम)

१७. क्रीएर तिश्वी रिलयाह स्री गिसाद स्री परदेश रहनेहारी में से शा

उस ने ग्रहाव् से कहा इसारल् का परमेख्वर यहावा जिस को सन्मुख में शाबिर रहता हूं उस को जीवन की मेह इन वरने में मेरे विना कहे न तो मेह घरचेगा थीर न थोस पड़ेगी ॥ २। तब यद्दीवा का यद यचन उस के पास पहुचा कि, ३। यदां से चल प्रयव खोर मुख करके करीत नाम नाले में जो यर्दन को साम्छने है किए जा ॥ ४। उसी नाले का पानी तू पिया कर खीर में ने की वों की आजा दिई है कि विसुक्ते वहां खिलाएं।। ५। यद्दीवा का यद वचन मानकर वह यदेन को साम्हने को कारीत नाम नाले में जा रहा ॥ ६ । छीर सबेरे सीर साक की कीवे चय के पास राटी ग्रीर मांस लाया करते थे ग्रीर घद नासे का पानी पीता था॥ ०। कुळ दिन बीते पर चस देश में वर्षान होने के कारण नाला मूख गया॥

८। तथ यदे। या का यह बचन उस के पास पदुचा कि, ९। चल सीदीन् में के सारपत् नगर की जाकर यहा रह सुन में ने वर्षा की एक विधवा को तेरे खिलाने की जाजा दिई है। १०। से यह चल दिया थै।र सारपत् की गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर एस ने क्या देखा कि एक विधवा लक्क हो वोन रही है उस की खुलाकर उस ने कहा किसी पात्र में मेरे पीने की घोडा पानी से बा॥ १९। यह उसे ले खाने की जा रही थी कि उस ने **च से पुकारको कहा अपने हाथ में एक टुकड़ा राेटी** मी मेरे पास लेती था॥ १२। इस ने कटा तेरे परमेश्वर यदे।वा के जीवन की सेंह मेरे पास एक

<sup>(</sup>१) मूस में तेरे पासने पे।सने की।

बीनकर लिये जाती हू कि अपने थैं।र अपने बेटे के लिये उसे प्रकाज थैं।र इस उसे खारं फिर सर जारं॥ १३। रोलियाइ ने उस से कदा मत डर जाकर श्रापनी बात की ब्रनुसार कर पर पहिले मेरे लिये एक छाटी सी राटी बनाकर मेरे पास ले या फिर इस के पीहे थ्रपने थीर थ्रपने घेटे के लिये बनाना ॥ १८। ध्योंकि च्चारल् का परमेश्रवर यदेशवा ये। कदता है कि जव ले। यद्यावा भूमि पर मेह न वरसाए तव लें। न ते। चस घर का मैदा चुकेगा थे।र न उस कुष्पो का तेल घट जाएगा ॥ १५ । तव वद चली गई थै।र र्शलयाद के वचन के अनुसार किया तव से वद क्षीर स्त्री क्षीर उस का घराना वहुत दिन लें खाते रहे॥ १६। यदे। वा के उस वचन के ग्रनुसार ली चस ने गीलयाह के द्वारा कहा या न तो उस घडे का मैदा चुका श्रीर न उस क्षुप्पी का तेल घट का राग यहां तक वढा कि उस का सांस लेना वन्द ही गया ॥ १८ । तब वह रिलयाह से कहने लगो हे परमेश्वर के जन मेरा तुम से ध्या काम च्या तू इस लिये मेरे यद्यां ग्राया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारग हो मेरे पाप का स्मरण दिलाए ॥ १९। उस ने उस से कहा खपना बेटा मुक्ते दे तब वह एसे एस की गोद से लेकर एस ग्रहारी में ले गया जहा वह प्राप रहता या ग्रीर ग्रपनी खाट पर लिटा दिया॥ २०। तय उस ने यहावा की पुकारक कष्टा है मेरे परमेश्चर यहावा क्या तू इस विश्ववाका बेटा मार डालकर जिस के यहा मे टिका हू इस , पर भी विपत्ति से ब्राया है ॥ २९ । तब वह बालक पर तीन खार पसर ग्रया ग्रीर यहीवा की पुकारके कहा है मेरे परमेश्वर, यहीवा इस वालक का प्राय इस में फिर हाल दे।। २२। र्शलिय्याद् की यह, बात यद्दीवा ने सुन लिई से वालक का प्राय उस में फिर आया और वह जी चठा ॥ २३ । तब एलिय्याच् व्रात्तक की घटारी में से

कुप्पी में घोड़ा सा तेल है थीर में दो एक लकड़ी | उस की माता के घाष में सीप दिया कि देख तरा वेटा जीता है॥ २४। स्त्री ने गलियाह् से कहा भय मुक्ते निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है श्रीर यहीया का जो यचन तेरे मुद्द से निकलता है से। सच दोता दे।

(यहावा का विजय ग्रीर बाल् का पराजय)

१८. बहुत दिनों के पीछे तीसरे धरस में यदाया का यह धवन रिलयाद् के पास पहुचा कि ज्ञाकर खपने खाप की ष्रहात्र् को दिखा थार में भूमि पर में इ वरसा टूंगा॥ २। तव रोलयाह् प्रपने ग्राप का ग्रहाव्र का दिखाने गया। उस समये शामरान् मे खकाल भारी था। **छ। से। श्र**राय् ने श्रीयद्यार् की जी उस के घराने के कपर था घुलवाया। ग्रेविद्याष्ट्र सा यदीया का भय यद्यां लें। मानता था 8। कि खब ईजेबेल् ' यदीचा के नांचयों की नाश करती थी तय खायदाह गया ॥ १७ । इन वातों के पं के उस स्त्री का बेटा ने एक सा निवयों की लेकर पचास पचास करके को घर की स्वामिनी थी से रोगी दुशा थीर उस गुकाओं से किया रक्तवा थीर यह राज देकर पालता रहा॥ ५। थार ग्रहाव् ने ग्रावदाह् से कहा कि देश में जल के खब साता बीर सब नदियां के पास जा ह्या जाने कि इतनी घास मिले कि घोड़ों और खन्नरे। की जीते वचा सके थीर हमारे सब पशु न मर जाएं ॥ ६। थार उन्हा ने यापस में देश यांठा कि उस में दोकर चले एक ख्रोर खदाव ख्रीर दूखरी स्त्रोर स्रोबद्याद् चला ॥ ७ । स्रोबद्याद् मार्ग में था कि एरियाद् उस की मिला उसे चीन्दकर वह मुंह के वल गिरा ग्रीर कहा है मेरे प्रभु र लिप्पाह क्या तू है। द। उस ने कहा हां में ही दू जाकरे व्यपने स्वामी से काद कि रालियाद मिला है। ९। दस ने कदा में ने ऐसा बबा पाप किया दै कि तू मुसे मरवा डालने के लिये ग्रहाव् के द्वाध, करनी चाहता है ॥ १०। तेरे परमेखर यहावा के जीवन की सेाह कोई ऐसी जाति वा राज्य नहीं जिस में मेरे स्वामी ने तुमें ठूंढने की न भेजा हा बीर जब उन लोगों ने कहा कि यह यहां नही है तब उस ने उस राज्य वा जाति को इस की किरिया खिलाई कि नीचे घर में ले गया श्रीर रिलयाह् ने यद कदकर रिलयाह् नही मिला ॥ १९ । श्रीर ख़ब तू कदता

1

है कि जाकर अपने म्यामो से कह कि रलियाह। मिला ॥ १२ । फिर ज्यों ही मैं तेरे पास से चला साद्गाा त्यों ही यहावा का खात्मा सुभे न जाने कदां उठा से जाएगा से। जब मै जाकर प्रदाय के। वताजंगा थै।र तू उसे न मिलेगा तव वह मुभे मार डालेगा पर मै तेरा दास खपने लड्कपन से परीवा का भय मानता खाया दू॥ १३ । क्या मेरे प्रभुको यद नही वताया शया कि जब ईत्रेवेल यहावा के नवियों की घात करती थी तब में ने क्या किया कि यहावा के निविधा में से एक सा लेकर पवास पचास करके ग़ुफायों में किया रक्खे थीर उन्हे ष्रञ्ज बल देकर पालता रहा॥ १८। फिर प्रयुत् कदता है जाकर अपने स्थामी से कह कि राजियाह मिला है। तब बद सुभे घात करेगा ॥ १५ । रुलि-ग्याद् ने कदा सेनायो का यदावा जिस के साम्दने मै रहता हु उस के जीवन की सेंह खाज में अपने ष्रापं को उसे दिखालगा ॥ १६ । तब स्रोव्याह ष्रदाय से मिलने गया थार उस की वता दिया से ष्यदाव् रिलियाद् से मिलने चला ॥ १७ । रिलियाद् की देखते दी अदाय ने कदा दे इसारल् के सतानेदारे क्या तू ही है।। १८। उस ने कहा में ने इस्रारल् को कष्ट नहीं दिया पर तू ही ने ख़ीर तेरे पिता के घराने ने दिया है कि तुम यहे। वा की आचाओं का टालकर याल् देवतायों के पोक्षे दे। लिये॥ १९। श्रव भेवकर सारे इसारल की श्रीर धाल के साढ़े खार सा नवियों धार श्रशेरा के चार सा नवियों की की ईबेयेल की मेल पर खाते हैं मेरे पास कर्मील पर्यंत पर् एक द्वा कर से ॥ २०। तब ब्राह्म व सारे इसार लियों में भेजकर निवयों की कर्मील पर्वत पर एकट्टा किया ॥ २१ । श्रीर एलिय्याद सब लेगों के पास आकर कहने लगा तुम कय लें दो विचारी में लटके रहेगो यदि यहावा परमेख्वर हा ता उस को पी छे देा लेखी छीर यदि घाल् देा तो उस को पीके दे। लेखी लोगों ने उस के उत्तर में एक भी यात न कही ॥ २२ । तद्य रिलिध्याद ने लेगों ने कदा यदीया के नवियों में से केवल में दी रह गया टूं और याल् के नवी साढे धार सा मनुष्य है॥

**२३ । से दो वकड़े** लाकर हमें दिये जारं, थ्रीर वे एक छापने लिये चुन उसे टुकड़े टुकड़े काटकर लक ही पर रख दें श्रीर कुक आ गान लगारं श्रीर मै दूसरे घइन्हें की तैयार करकी लजन्ही पर रक्खूंगा श्रीरं कुछ यागन लगाकंगा॥ २४। तव तुमंती अपने देवता से प्रार्थना करना खीर में यहावा से प्रार्थना कषाा थार जा याग गिराकर उत्तर दे वही परमेखर ठहरे तव सब लेगा बाल उठे शक्छी वात ॥ २५ । स्रीर रलियाह ने वाल् के नवियों से कदा पहिले तुम एक घळहा चुनकर तैयार कर ला क्योंकि तुम ते। घट्टत है। तब खपने देवता से प्रार्थना करना पर स्नाग न लगाना ॥ २६ । से उन्हों ने उस वक्टे की जी उन्हें दिया गया लेकर तैयार किया थीर भार से ले दें। पहर लें। यह कहकर बाल् से प्रार्थना करते रचे कि चे वाल् इमारी सुन चे बाल् इमारी सुन पर न कीई शब्द न कीई उत्तर देनेदारा दुया तब वे श्रपनी बनाई दुई वेदी पर चक्रलने कूदने लगे ॥ २०। दे पहर की र्शलय्याद् ने यर कदकर उन का ठट्ठा किया कि कर्चे शब्द से पुकारी वद देवता तो है वद तो ध्यान लगाये दोगा वा कहीं गया वा यात्रा में दोगा वा क्या जानिये सेाता है। खैार उसे जााना चाहिये॥ २८। ग्रीर उन्दें ने घडे शब्द से पुकार पुकारको व्यवनी रीति के ब्रनुसार हुरियों और र्ह्यार्डियों से ष्यपने ष्यपने की यहां लीं घायल किया कि लेाहू-लुहान हा गये॥ २९। वे देापहर के पीके वरन मैंट चढाने के समय लें नव्रवत करते रहे पर कोई शब्द सुन न पढा थार न ता किसी ने स्तर दिया न कान लंगाया ॥ ३०। तथ रखियाद् ने सव लेगों से क्षष्टा मेरे निकट श्राश्रो शीर सब से ता उस के निकट ब्राये तब उस ने यहावाँ की वेदी की जी गिराई गर्इ थी मरम्मत किई॥ ३९। फिर रलियाइ ने याकुछ के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिस के पास यद्दीवा का यद वचन खाया था कि तेरा नाम इखाग्ल् टीगा बारइ पत्थर कांटे, ३२। श्रीर उन पत्थरों से यदावा के नाम की एक वेदी वनाई श्रीर उस की चारीं श्रीर इतना बड़ा एक गड़हा

खाद दिया कि उस में दी सम्रा बीज समा सके ॥ ३३। तब उस ने बेडी पर लकडी की संजाया थीर वक्रहे की टुकहे टुकहे काटकर लकड़ी पर धर दिया थीर कहा चार घडे पानी भरके देामवलि-पशु थीर लक्क री पर उग्रहेल दी ॥ ३४। तब उस ने कहा दूसरी बार बैसा ही करें। से लोगों ने दूसरी बार बैंसा ही किया फिर उस ने कहा तीसरी बार करें से लोगों ने तीसरी बार भी किया। ३५। भीर जल वेदी की चारीं छोर वह गया थीर गहरे को भी उस ने जल से भर दिया॥ इई। फिर भीट चढाने के समय रखियाद् नही समीय साक्षर कदने लगा दे इत्रादीम् इस्हाक् श्रीर इश्वारल् के परमे-प्रवर यद्देश्या आज यद विदित है। कि इसाग्ल में त्र हो परमेश्वर है और में तेरा दास हू ग्रीर में ने यें सब काम तुभा से बचन पाकर जिंगे है ॥ ३०। है यदीवा मेरी धुन मेरी सुन कि ये लेगा जान ले कि दे पदीवा तू ही परमेश्वर है छै।र तू ही उन का मन लैंटा सेता है ॥ ३८ । तब यदीवा की ग्राम याकाश से पढ़ी थीर देशमद्यति की लक्षड़ी थीर पत्थरी खार ध्रुलि समेत मस्म कर दिया खार शहरी ने का जल सुखला दिया॥ ३९। यद देख सव लेशा मुद क्षे वल गिरको बोल उठे यद्दावा ही परमेश्वर है यहोवा हो परमेक्वर है॥ ४०। ग्लियाह् ने उन से कहा बाल् के निवयों की पक्षर ली उन में से एक भी कूटने न पार से। उन्हों ने उन की। प्रमुख लिया थीर गील-य्याद् ने उन्दे नीचे कीशोन् के नाले से ले जाकर वहां मार हाला ॥ ४९ । फिर एलियाह ने प्रहाब् से कटा उठकर स्वापी स्थाकि सारी वर्षाकी यनसनाइट सुन गडती है ॥ ४२ । से प्रदाय खाने यीने चला गया थीर रालियाद् कर्मील् की चाटी पर चळ गया थार भूमि पर गिर अपना मुद्द घुटनी के बीच किया ॥ १३ । श्रीर उस ने श्रापने सेवक से कहा चढ़कर समुद्र की ग्रीर ताक से। उस ने चळकर ताका थार लाटकर कहा कुछ नहीं दीखता रिलयाइ ने कहा फिरके सात बार जा। 88। सातबी वार उस ने कहा कि सुन समुद्र में से मनुष्य का द्वाच सा स्क-क्रोटा वादल स्ट रहा है रिल्याह ने

कहा यहाय के पास जाकर कह रथ जुतवाकर नीने जा न हो कि तू वर्षा से चक जाए ॥ ४५ । थोड़ी ही वेर में खाकाण वायु से चडाई हुई घटाओं ग्रीर वायु से काला हो गया खार मारी वर्षा होने लगी ग्रीर धहाय सवार होकर यिनेल की चला ॥ ४६ । तब यहाया की श्रीक्ति शिल्याह पर ऐसी हुई कि वह कमर वांधकर घटाय के बागे ग्रागो यिनेल लो दोहता गया ॥

(मलियाह का निराय है।ना खार किर दियाय याधना)

१६ त्व यहाय ने ईबेयेल् की रिल्याह के सारे काम विस्तार से वताये कि उस ने मय नविधी की तलवार से कैसे मार हाला ॥ २ । तय ईंबेयेल् ने रिलयाद् के पास रक दूत से फरला भेना कि यदि में कल इसी समय लें। तेरा प्राया उन का सा न कई तो देवता मेरे साध वैसा ही वरन उस से भी श्राधिक करें॥ ३। यह देख गेलियाष्ट्र यापना प्राय लेकर भागा थीर यहूदा में के वेर्जें वा की पहुंचकर व्यपना मैवक वहीं क्रोड दिया, 8। ख्रीर खाप जंगल में रक दिन का मार्ग बा एक भाक के पेह तंसे बैठ गया बटा उस ने यह कदकर व्यवनी मृत्यु मागी कि दे यदावा वस दै श्रय मेरा प्राग्य ले लें क्योंकि में स्प्रपने पुरक्षाओं से प्रच्छा नहीं रू॥ ५। घद्य भाज के पेड़ तले लेटकर चे। यदा घाँकि एक दूत ने उसे क्रुकर कदा उठकार खा। ६। उस ने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे चिरदाने पत्य रीं पर की हुई एक रोटी खीर एक सुराही पानी धरा दें से। उस ने खाया थ्रीर पिया थीर फिर लेट गया ॥ छ। दूसरी धार यदीया के दूत ने श्रा उमें कूकर कहा उठकर या खोंकि तुमे बहुत भारी यात्रा करनी है ॥ ८ । तय उस ने उठकर ग्राया पिया ग्रीर उसी भाजन से वल पाकर चालीस दिन रात लें। चलते चलते परमेश्वर के पर्वत दे।रेव की पहुचा। १। वदां वद एक गुफा मे जाकर टिका क्षीर यदीवा का यद वचन उस के पास पहुंचा कि देरिलयाष्ट्तेरा यदांक्याकाम ॥ १०। उस ने

<sup>(</sup>१) मूल में का हाथ।

मुक्ते बढ़ी जलन हुई है क्योंकि इसारिलयों ने तेरी याचा टाल दिई तेरी येदियां की जिरा दिया श्रीर तेरे नवियों की तलवार से घात किया है सीर मे दी श्रक्तेला रध गया हू थे। र घे मेरे भी प्राया की खोली है कि उसे हर ले ॥ १९ । उस ने कहा निकलकर यद्देग्या के सन्मुख पर्यत पर खडा धा । श्रीर यहावा पास से दोकर चला श्रीर यहावा के साम्हने एक बड़ी प्रचग्ड बायु से प्रहाड़ फटने थीर ढांग ट्रटने लगी ताभी यदाया उस यापु मे न या फिर यायु के पीके भुद्देहील हुआ तीभी यदावा उस मुईडोल मे न था॥ १२। फिर मुईडोल के पीदे माग दिलाई दिई तीभी यदाया उस याग में न या फिर खारा कि पीड़े एक दवा हुआ छीमा ग्रव्य गुनारं दिया ॥ १३ । यह सुनते ही रुलियाह ने अपना सुंद चहुर से ढाया थार बादर जाकर सुफा के द्वार पर खड़ा हुआ फिर एक चट्ट उसे गुनाई दिया कि धे रलियाइ तेरा यहां क्या काम ॥ १८। उस ने कहा मुक्ते चेनाग्री के परमेण्यर यदाया के निमित्त बड़ी जलन हुई क्योंकि एसाएलियों ने तेरी वाचा टाल दिई तेरी विदियों की शिरा दिया थार तेरे नवियों को नलवार से घात किया है थीर में ही खकेला रह गया हूं कीर वे मेरे भी प्राय के खोजी है कि एते घर लें॥ १५। यदावा ने उस से कहा लाटकर दमिग्ज के जगल की जा और वहां पहुचकर ग्रराम का राजा दीने के लिये एजारल् का, १६। थीर दखारल का राजा दीने को निस्धी के पाते येष्ट्र का योार व्यवने स्थान पर नशी द्वाने के लिये व्यावेल्मदीला के शापात् के पुत्र रलीशा का खिभपेक करना॥ ९०। क्रीर एकारल् की तलवार से जी की ई यव जार उस की वेष्ट्र मार हालेगा थीर की की के वेष्ट्र की तलवार से बच जाए उस की एलीशा मार डालेगा ॥ १८ । तीभी में सात एकार एकारालिया की बचा रक्ख़ंगा ये ती वे सब दें जिन्दों ने न ती वाल्को याग्रे घुटने टेको थै।र न सुष्ट से उसे घूमा दै।। १९ । से। यह यहां से चल दिया स्नीर शापात् का पुत्र रलीशा उसे मिला का धारए जोड़ी यैल

उत्तर दिया सेनाओं को परमेश्वर प्रदेशिया को निमित्त मुसे बही जलन हुई है क्यों कि इसारिलयों ने तेरी याचा टाल दिई तेरी येदियों की गिरा दिया और यहा प्राचा टाल दिई तेरी येदियों की गिरा दिया और में विषे में की तिरा है की है की है है है। ३०। तब बह विषे मेरे निवयों की तलवार से घात किया है और मेरे मी प्राया के विले की हो हक्तर राल्याह के पीके दें हा और घी प्रकेश पर प्रवास है कि उसे घर ले ॥ ११। उस ने कां तिरा की चूमने दे, तथ में तेरे पीके चलुगा उस ने कहा लैंटि जा में ने तिरा कोर यहावा को सन्मुख पर्यंत पर प्रवास तथ में तेरे पीके चलुगा उस ने कहा लैंटि जा में ने तथा की यहावा पास से देक्तर चला और यहावा की स्वास के सामर के व्या किया है ॥ २०। तब बह उस के पीके हो । और यहावा पास से देक्तर चला और यहावा की स्वास के सामर के व्या किया है ॥ २०। तब बह उस के पीके के सामर के व्या किया है ॥ २०। तब बह उस के पीके के सामर के व्या किया है ॥ २०। तब बह उस के पीके के सामर के व्या किया है ॥ २०। तब बह उस के पीके के सामर के व्या किया है ॥ २०। तब बह उस के पीके के सामर वा व्या की पीके विल लेकर विल किय व्या की पास के विल लेकर विल किय व्या की पीके सहेदी ले हिंदी से सामर वा ध्वा की पीके चला और वस की सेवा टहल करने लगा ॥

(प्ररामिया पर विजय)

२०. क्रीहार प्रराम् के राजा वेन्द्रद् ने प्रपनी सारी सेना एकही किई

थीर उस के साथ वत्तीस राजा थीर घोडे थीर रध ये से। उन्दे स्मा लेकर उस ने शोमरीन पर चढाई किई थै।र उसे घंरके उस के विरुद्ध लड़ा ॥ २। थ्रीर उस ने नगर में इसारल् के राजा श्रद्धाव के पास दूतीं की यद कहने के लिये भेजा कि विन्ददद् तुम से यों कहता है, ३। कि तेरी चान्दी मेाना मेरा दे थै।र तेरी स्त्रिया थै।र लड़केवाली मे ना ना उत्तम हैं सा भी सब मेरे हैं ॥ ४। इसारल को राजा ने उस को पास काइला भेजा है मेरे प्रमु है राजा तेरे यचन के बनुसार में बीर मेरा का कुछ है स्य तेरा है ॥ ५। उन्हीं दूतों ने फिर खाकर कहा वेन्द्रदर् तुमा से यें। कहता है कि मै ने तेरे पास यद फदला भेजा या कि तुभे अपनी चान्दी साना ग्रीर स्त्रियां शार वालक भी सुभी देने पहुँगे॥ ६। पर काल इसी समय मै अपने कर्मनारियों की तेरे पास भेज़्या थार वे तेरे थार तेरे कर्मचारियां के घरों में ठूड़ काढ करेगे थार तेरी जा जा मनमावनी बस्तुरं निक्षलें से। वे श्रापने प्रापने द्वाघ में लेकर प्रार्थो ॥ २ । तत्र इसायल् को राजा ने अपने देश को सब पुर्रानियों की बुलवाकर कहा सीच विचार करी कि वह मन्व्य एगारी द्यानि दी का अभिलापी

है उस ने मुक्त से मेरी स्त्रियां खालक चान्दी साना प्रदेशों के दाकिमां के सेवक ग्रीर उन के पीके की भगा भेका थीर में ने नाइ न किई ॥ ८। तब सब पुर्रानयों ने धीर सब साधारण लोगों ने उस से कहा उस की न सुनना थीर न मानना॥ ९। से। राजा ने खेन्ददर् के दूतीं से कहा मेरे प्रभू राजा से मेरी स्रोर से कदो जी कुछ तूने पहिले स्रपने दास से चाहा था से तो मैं कबंगा पर यह मुक्त से न होगा से। बेन्हदद् के दूती ने जाकर उसे यह उत्तर सुना दिया॥ १०। तब बेन्ददद् ने श्रद्धाव् के पास कहला भेजा यदि शामरान् में इतनी धूर्लि निकले कि मेरे सब पीक्षे चलनेहारा की मुट्टी भरफर छट ता देवता मेरे साथ ऐसा ही बरन इस से भी खांधक करे। ११। इसारल्को राजाने उत्तर देकार कहा उस से कहा कि की हिष्यार वाधता है। से उस की नाई न फूले जी उन्दे उतारता हो॥ १२। यह यचन सुनते ही बह ना थीर राजाका समेत होरा में पी रहा या उस ने श्रपने क्रम्भेचारियों से कहा पांति वांश्री से उन्हा ने नगर के विक्र पाति वांशी॥ पइ। सब एक नबीने इस्रायल् के रासा श्रदाव् के पास जाकर कहा यहीवा तुम से या कहता है यह बड़ी भीड जा तूने देखी है उस सब की मै प्राच तेरे हाथ कर दूंगा इस से तू जान लेगा कि मै यद्देश्या डू॥ १८। अक्षास्त्र ने पूक्तों किस की द्वारा उस ने कहा यद्देश्या यें। कहता है कि प्रदेशा के हाकिसें। को चेवकों को द्वारा फिर उस ने पूछा युद्ध का कीन ष्यारंभ करे उस ने इत्तर दिया तू ही ॥ १५ । तस्र उस ने प्रदेशों के हाकि मा के सेवकीं की गिनती लिई थ्रीर वेदों से वत्तीस निकले थ्रीर उन के पी है उस ने सब इसारती ले। गों की गिनती लिई थ्रीर वे सात इजार हुए॥ १६। ये दोपहर को निकल गये उस समय बेन्छदर् ग्रपने सहायक वत्तीसे राजार्थी समेत होरी हो दास पोकर मतवाला है। रहा था। १६। से। प्रदेशों के छालिमा के सेवक पहिले निकले तव विन्ददर्द ने दूत भेजे और उन्दे। ने उस से कहा श्रीमरीन् से कुछ मनुष्य मिकले स्नाते हैं।। १८। सस ने कहा चाहे वे मेल करने की निकले हीं चाहे लहने

सेना के सिपाष्टी नगर से निकले॥ २०। श्रीर वे पापने श्रापने साम्हने के पुरुष की। मारने लग्ने श्रीर श्रामी भागे थीर इसारल उन के पीके पढा थीर अरास् का राजा बेन्ददद सवारा के सम घोडे पर चढा क्षीर भागकर घच गया॥ २९। तव इसारल् की राजाने भी निकलकर घोडो श्रीर रघाको मारा थीर खरामियों की वही मार से मारा ॥ २२ । तय उस नवी ने इसारल के राजा के पास जाकर करा जाकर लड़ाई के लिये यपने की दृढ़ कर थीर उचेत द्याकर साच कि क्या करना है क्योंकि नये वरस के लगते ही प्रराम् का राजा फिर तुक पर चठाई करेगा ॥

२३। तब श्राम् के राजा के कर्मचारिया न उस से कहा उन लोगो का देवता पहाडी देवता दै इस कारण वे इस पर प्रवल हुए से। इस उन से चैारस भूमि पर लड़े ता निश्चय इम उन पर प्रवल दी जाएँगे॥ २८। धीर यह भी काम कर श्रर्थात् सब राजाग्रो का पद से से ग्रीर उन के स्थान पर चेनापतियों को ठद्दरा दें॥ २५। फिर एक छीर सेना श्रपने लिये शिन ले जो तेरी उस सेना के घरा-वर द्वीए जी नाश दी गई दै घीड़े के बदले घोड़ा श्रीर रथ के वदले रथ तब इम चैरिस भूमि पर उन से लईं थेंगर निश्चय उन पर प्रवल हो जाग्गो। उन की यह सम्मति मानकर बेन्ददद् ने वैषा घी किया॥ २६। श्रीर नये वरस के लगते घी वेन्टदद् ने अरामियों को एकट्टा किया थ्रीर इसारल् से लडने के लिये अपेक् की गया ॥ २०। श्रीर इसा-गली भी एकट्टे किये गये श्रीर उन के भेराजन की तैयारी हुई तब वे उन का साम्दना करने की गये थीर इसाएली उन के साम्दने हेरे हालकर वक्तरियों के दो छोटे भ्यूड से देख पड़े पर प्रशामियों से देश भर गया॥ २८। तब परमेश्वर के उसी अने ने-इस्रारल्की राजाको पास जाकर कहा यदे। या यें। अञ्चला है प्रामियों ने यह कहा है कि यहाया पहाड़ी देवता है पर नीची भूमि का नहीं है इस की ताभी सन्दे जीते ही पकड़ लाग्री ॥ १९ । सा कारण में उस सारी बड़ी भीड़ की तेरे हाथ कर

दूंगा सब तुम जान लोगों कि मै यहोवा हूं । २९ ।, उसे एक सिंह मिला श्रीर उस की मार हाला ॥ स्वय है सात दिन बाम्टने साम्दने हेरे हाले पुर रहे हुए। फिर एस की दूसरा मनुष्य मिला खेर उस से सब सातर्थ दिन लड़ाई दोने लगी और एक दिन भी उस ने कदा मुक्ते मार और उस ने उस की ऐसा में इसारोंलयों ने एक लाख धरामी पियादे नार डाले ॥ ३० । जी यस गये से अप्रेक् की भागकर नगर में घुषे थीर यहां उन यचे हुए लेगों। में से सताईस इकार पुरुष शहरपनाइ के शिरने से दक्ष मरे। बेन्ददर् भी भाग गया और नगर की एक भीतरी कें।ठरी में गया ॥ ६१। तथ उस के कर्म-चारिया ने उस से कहा सुन इम ने तो सुना है कि प्रवारत् के घराने के राजा दवालु राजा है।ते है सा इमें कमर में ठाट बीर बिर पर र्रास्तवा बांधे रसारत् के राजा के पास जाने दे व्या जाने घट सेरा प्राच घचाण ॥ ३२ । से। ये वसर मे टाट थीर रिशर पर रस्सिया खांध इसाग्ल्को राजा के पास बाकर करने लगे तेरा दास चेन्टदद् तुक से कहता है मेरा प्राण क्वांड। राजा ने उत्तर दिया क्या यह व्यव ली जीता है वह ती मेरा माई है ॥ इह । उन लेगों ने प्रकृत जानकर फ़ुर्ती से प्रभः लेने का यदा किया कि यद उस के मन की बात है कि नहीं भीर करा दा तेरा भाई वेन्ददद्। राजा ने करा वाकर इस की ले आग्री सी घेन्ददद् इस के पास निकल स्नाया सार उस ने उसे स्वपने रथ पर चठा लिया॥ इष्ठ। तय येन्दब्द ने उस से कहा जी मगार मेरे पिता ने तेरे पिता से ले लिये थे उन की से फेर टूंगा खीर बैंचे मेरे पिता ने शामरान् मे खपने लिये सङ्की यनवाई वैसे ही तू दिस्यान में सहकी यनवाना पराम ने कहा में इसी वाचा पर तुमे क्वाड देता हूं तय उस ने विन्ददद् से वाचा बांधकर उसे कें इ दिया ॥

३५। इस के पीछे नवियों के सेलें में से एक जन ने यहाया से यचन पाकर अपने संगी से कहा मुक्ते मार खब उस मनुष्य ने उसे मारने से नादे किई, है । सब उस ने उस से कहा तूने यदीया का ध्यन नहीं माना इस कारत सुन ज्योदी तु मेरे पास से चला जाएगा त्योंधीं सिंह से मार हाला जाएगा। से क्येंशें यह उस के पास से चला गया त्येंशें मारा कि यह घायल हुआ ॥ ३८ । तब वह नबी चला गया थीर श्रांखों की पगड़ी से ढांपकर राजा की घाट जोइता हुया मार्ग पर खड़ा रहा ॥ ३९ । जब राजा पास दे। कर सा रहा था तब उस ने उस की दोष्टाई देकर कथा जब तेरा दास यह के यीच ग्रामा था तय कोई मनुष्य मेरी खोर मुहकर किसी मनुष्य की मेरे पास से प्राथा बीर मुक्त से कटा इस मनुष्य की चैकिसी कर यदि यह किसी रीति कुट जार तो उस को प्राया की बदले तुमे ष्रपना प्राय देना देशा नहीं ती किल्लार भर चान्दी देना पहेगा ॥ ४० । पीके तेरा टास इधर उधर काम मे फंस गया फिर घट न मिला। दसाएल् के राजा ने उस से कहा तेरा ऐसा ही न्याय होगा तू ने थाप प्रापना न्याय किया है ॥ १९ । नहीं ने भट षपनी बाखा से पग्रही उठाई तब इसारल के राजा ने उसे चीन्द्र लिया कि यद कोई नही है। ४२। तब उस ने राजा से कहा यहावा तुम से वें। कहता दै इस लिये कि तू ने अपने दाच से ऐसे एक मनुष्य की जाने दिया जिसे में ने सत्यानाश हा जाने की ठद्दराया था तुमे उस की प्राण की सन्ती श्रपना प्राय थार उस की प्रजा की सन्ती अपनी प्रजा देनी पहेंगी ॥ ४३। तव इक्षारल्का राजा उदास श्रीर व्यनमना द्वाकर घर को कार चला बीर कामरान् का स्राया ॥

(नाधात की हत्या ग्रीर ईश्वर का कीप)

२१ नाबीत् नाम एक यिजेली की एक दाख की बारी शामरान् के राजा श्रष्टाव् के राजर्मान्दर के पास गिज़ेल् मे थी। इन याता के पीके, ३। बहाय ने नावात् से कदा तेरो दाख की खारी मेरे घर के पास है से रसे मुक्ते दें कि मैं उस में सागपात की वारो लगाव

<sup>(</sup>१) मूल ने भेरे सहयानाय के नमुख्य की हाथ से जाने दिया ।

माल दे दंगा॥३। नाबात् ने ष्यदाव् से कदा यद्याया न करे कि मै अपने पुरखायों का निज भाग कारण कि मे तुभे अपने पुरखाओं का निज भाग न दूंगा श्रहाव् बदास श्रीर श्रनमना द्वाकर श्रपने घर गया छोर विकीने पर लेट गया छीर मुद्द फेर लिया थ्रीर कुछ भोजन न किया॥ ५। तब चस की स्त्री ईजेबेल् ने उस के पास खाकर पूछा तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भी जन नहीं कारता ॥ ६ । उस ने कहा कारण यह है कि मै ने यिजुलो नावीत् से कहा कि क्षेया लेकर सुभे प्रपनी दाख की बारी दे नहीं ते। यदि तुमें भार तो मै चस की सन्ती दूसरी दाख की वारी दूंगा ग्रीर चस ने कहा में अपनी दाख की वारी तुमें न दूगा॥ o। उस की स्त्री ईक्वेबेल् ने उस से कदा क्या तू इसारल पर राज्य करता है कि नही उठकर भाजन कर थीर तेरा मन खार्नान्दत द्वार विजेली नावात् की दाख की बारी में तुभी दिलवा दूगी ॥ ८। तब चस ने आहाय को नाम से चिट्ठी लिखकार उस की श्रमूठी की काप लगाकर उन प्रानियों श्रीर रईसें। को पास भेज दिई जो उसी नगर मे नावीत की पडों स में रहते थे ॥ ९ । उस चिट्ठी में उस ने यें। लिखा कि उपवास का प्रचार करे। सीर नावात् की। लागों के साम्हने कचे स्थान पर वैठाना ॥ १० । तव दे। खोहे जनें को उस के साम्हने वैठाना जो साधी देकर उस से कई तूने परमेश्वर खीर राजा दोना को निन्दा कि ई । तयं तुम लोग उसे वाहर ले जाकर चस पर पत्थरवाद करना कि वह मर' जार ॥ १९। र्इजेबेल्की चिट्ठी में की श्राज्ञाके श्रनुसार करके नगर में रहनेहारे पुरनियां खेतर रहेशां ने, १२। उप-वास का प्रचार किया थ्रीर नावेत् की लोगों की साम्हने क्षचें स्थान पर बैठाया ॥ १३ । तल देा ख्रोके जान स्थाकर उस के सन्मुख बैठ गर्य कीर उन स्थाके घनों ने लोगों साम्हने नावीत् के विस्द्व्यह साधी

स्वीर में उस को बदले तुभी उस से प्रच्छी एक बारी दूगा नहीं तो तेरी इच्छा हो तो में तुभी उस का मिल दे दूंगा ॥ ३ । नावात् ने प्रष्टाय् से कहा यहोवा न करे कि में अपने पुरखाओं का निज भाग ति हैं ॥ ८ । यिजेंजी नावात् के इस बचन के कारण कि में तुभी अपने पुरखाओं का निज भाग की से तुभी अपने पुरखाओं का निज भाग की से तुभी अपने पुरखाओं का निज भाग की से तुभी अपने पुरखाओं का निज भाग है ॥ १५ । यह सुनते ही कि नावात् पत्थरवाह करके मार हाला गया के ॥ १५ । यह सुनते ही कि नावात् पत्थरवाह करके मार हाला गया के ॥ १५ । यह सुनते ही कि नावात् पत्थरवाह करके मार हाला गया है ॥ १५ । यह सुनते ही कि नावात् पत्थरवाह करके मार हाला गया है ॥ १५ । यह सुनते ही कि नावात् पत्थरवाह करके मार हाला गया है ॥ १५ । यह सुनते ही कि नावात् पत्थरवाह करके मार हाला गया है ॥ १५ । यह सुनते ही कि नावात् पत्थरवाह करके मार हाला गया है ॥ १५ । यह सुनते ही कि नावात् पत्थरवाह करके मार हाला गया है ॥ १५ । यह सुनते ही कि नावात् की वारो की वारा है ॥ १६ । यिजेंली नावात् की दारा की वारा की वारा की वारा है ॥ १६ । यिजेंली नावात् की दारा की वारा की वारा की वारा की वारा है ॥ १६ । यह सुनते ही कि नावात् पत्थरवाह करके वारा का वारा का वारा की वारा है ॥ १६ । यह सुन के लिये वहा जाने की वारा की वारा है नही ते। यदि तभी भार तो मैं

१९। तव यहीं वा का यह वचन तिश्वी रखि-य्याद् के पास पहुंचा कि, १८। चल शोमरीन् में रक्ष्मेद्वारे इसाएल् के राजा श्रक्षाय् से सिलने की जा वह तो नावात् की दाख की वारी मे है उसे ग्रपने ष्रिधिकार में लेने की वह वहां गया है।। १९ । खीर उस से यह कहना कि यदाया या कहता है कि वया तू ने घात किया थीर श्रधिकारी भी घन बैठा फिर तू उच से यह भी कदना कि यदावा यो कहता दै कि निम स्थान पर क्ति ने नावे। त् का सीपू चाटा उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लाहू चाटेंगे ॥ २०। एलियाद् की देखकर श्रदार्वने कहा दे मेरे शत्रु क्या तूने मेरा पता लगाया है उस ने जाहा हा लगाया तो है श्रीर इस का कारण यह है कि ची यद्याया के लेखे घुरा है उसे करने के लिये तू ने अपने की वेच डाला है ॥ ३९। मे तुम पर रेसी विषत्ति डालूंगा कि सुभे पूरी रोति से मिटा डालूगा थे।र श्रहाव् के घर के इर रक्त लड़कें को थीर क्या घन्धुए क्या स्वाधीन इसारल् में दर रक्त रहनेहारे की भी नाश कर डालूगा॥ २२। श्रीर में तेरा घराना नवात् के पुत्र यारीवास् क्षीर क्षडिच्याइ की पुत्र वाजा का सा कर दूगा इस लिये कि तू ने मुक्ते रिस दिलाई बीर इस्त्रीएल् से पाप कराया है। मूंत्र । श्रीर ईजिलेल् के

<sup>(</sup>१) मूल में दोना की बिदा किया।

विषय यद्दीवा यद कदता है कि यिज्ञेल के धुन के पाच फुते ईतेवेल् की द्रा डालेंगे॥ २४। प्रहाय का हो। कोई नगर में मर चार उस की कुते या लेंगे श्रीर की कीर्द मैदान में मर सार उम की पाकाण के पनी या जाग्री ॥ २६ । स्वमुच श्रदाय् के तुत्व ग्रीर कोई न या का व्यपनी स्त्रो ई जेवेल् के उस-काने से धह करने की बी परीया के लेखे युरा रे धापने को येच हाला है॥ २६। यह सा उन रमारियों की नार्द जिन की पदाया ने दरागीलयी के सास्टन से देश से निकाला था यहुत ही चिनीने काम करता था घर्षात् मूरतीं के पीके खलता था ॥ ३० । र्शलागाए के ये घन मुनकर मराय ने खपने बस्त्र फाडे थार खपनी देर पर टाट संपेटकर उपयाम करने थार टाट घी फाँडि पहा रधने थीर दर्घ पांचा चलने लगा ॥ >= । थीर यदेग्या का यह वचन तिश्त्री शिलयाष्ट्रके पास परुंवा कि, २९ । ग्या तू ने देखा है कि ब्रह्मय मेरे माम्टने दया रहता है से इम काररा कि घर मेरे साम्हन दया रहता है में वह विपत्ति उस की खीते खी न राज़ाा रस के पुत्र के दिनी में में रस के घराने पर यद विपत्ति डाहुंगा ॥

(बहाब्की गरत्)

२२ श्रामी थार प्रमण्ली तीन घरन

रहे ॥ > । तथ सीमरे घरम में यहूदा का राजा यहायापात् इतारल् की राजा के यहां गया ॥ ।। तथ दसाग्ल् के राह्या ने अपने कर्म्यचारिया से कछा क्या तुम का मालम है कि गिलाट् का रामात् घमारा धै फिर दम को चुपचाप रक्षते कीर उसे क्षरास् के राजा के राष में यों नहीं छीन लेते॥ ४। योग उम न घराणायात् से पूला यवा मू मेरे सम मिलाइ के रामेत् से सङ्ने के तिये जाण्या यदी गामत् ने दमाण्ल् के राजा की उत्तर दिया जैसा तू यैसा में चढ़ाई करे या बके रहे उस ने उस की उत्तर दिया भी हूं जैमी तेरी प्रका वैसी मेरी भी प्रजा हीर जैसे तेरे हां चढ़ाई कर कीर तू कृतार्थ हा फीर यहावा चार वैसे मेरे भी चोड़े है ॥ थ । किर यहाणापात् ने उस की राज्ञा के हाथ कर है ॥ १६ । राजा ने उस

चार से पुस्य थे एकट्टा करके उन से पूछा च्या में गिलाद् के रामात् से युद्ध करने की चढ़ाई कई या गक्ता रह उन्दों ने उत्तर दिया चठाई कर क्योंकि प्रमु उस की राजा के छाथ कर देशा॥ ७। पर यदेग्यापात् ने पूका ध्या यदां यदेग्या का थै।र मी कोई नद्यों नदी है जिस से इस पूरू हों॥ ८। इसा-रुल् के शजाने यदीशायात् से कदा दां यिम्हा का पुत्र मोकायाद एक पुरुष ग्रीर है जिस के द्वारा हम यदे।या से पृष्ठ सकते है पर में इस से छिन रखता ए क्योंकि वह मेरे विषय करयाण की नहीं हानि ही को मद्भवत करता है। यदीशापात् ने कचा राजा ग्यान करे॥ १। तय इयायल् को राजाने यक प्राक्तिम की घुलवाकर कदा विम्हा के पुत्र मीकायाद को फुर्ली से लेखा। १०। इसाएल्का राजा छीर यहदा का राजा यहाणायात् अपने अपने राजधस्त्र पाइने पुर ग्रामरान् के फाटक में एक खुले स्थान म ध्रपने ध्रपने सिद्दोचन घर विराज रहे थे सार स्व नयी इन के साम्टने नयूयत कर रहे थे॥ १९। तव कनाना के पुत्र शिद्धिणाह् ने छोष्टे के सीग बना-कर कहा यहाँ या यो कहता है कि इन से तू खरामियों को भारते मारते नाग कर डालेगा ॥ १२ । ख्रीर सव नविया ते इसी लाशय की नवूबत करके कहा गिलाइ की रामोत् पर चड़ाई कर खीर तू कृतार्थ हो क्रोंकि गरीया उसे राजा के राघ कर देगा। १३। थै।र को दूत मीकायाद की घुलाने गया था उस ने उस से कदा सुन नबी लेगा एक ही सुंद से राजा के विषय शुभ वचन काते हैं से तेरी वात सन की ची दों तू भी ग्रुभ घचन कदना॥ १८। सीकायाद् ने कहा यहाया के जीवन की सेंद जा क्षुक यदाया मुक्त से वारे से पर्दे में कष्ट्रगा॥ १५। सब घट राजा के पास श्राया तब राजा ने उस से पूछा दे मोकायाद् वया घम गिलाइ के रामीत् से युद्ध करने के लिये क्याम्न के राजा में कहा कि यांच प्रदेश्या की यांचा में कहा मुक्ते कितनी बार तुक्ते किरिया घराकर ले ॥ ६। में क्याम्ल के राजा ने नवियों की जी की के चिताना देशा कि तू यहावा का स्मरण करके मुक्त

से सच ही कह । १९। मीकायाह् ने कहा मुझे सारा | फिर सस ने कहा है देश के लोगो तुम सब के इसारल विना चरवाहे की भेड़, बकारियों की नाई पहाडीं पर तितर बितर देख परा श्रीर यहावा का यह वचन खाया कि वे तो खनाच हैं से। खपने खपने घर क्षाक्षम से लाट जारं।। १८। तव इसारल् की राजा ने यही शापात् से कहा क्या में ने सुका से न कदा या कि वह मेरे विषय करवाया को नहीं र्ह्यान ही की नवूवत करेगा॥ १९। मीकायाइ ने कदा इस कारण तू यहीवा का यह वचन सुन मुक्ते सिंहासन पर विराजमान यहावा श्रीर उस के पास दािंचने खार्ये खड़ी हुई स्वर्गकी सारी सेना देख पही ॥ २०। तब यहावा ने पूका बाह्य की कीन ऐसा वहकारगा कि वह गिलाद के रामात पर चकार्च करके खेत ग्रार तब किसी ने कुछ ग्रीर किसी ने मुक्क कहा॥ २१। निदान एक श्रात्मा पास श्राकर यहे।वा के सन्मुख खड़ा घुआ थीर कहने लगा में उस की वहकाकगा यहीवा ने प्रका किस उपाय से॥'२२। उस ने कहा में जाकर उस के सब निख्यों में पैठकर उन से भूठ खुलवाकारा<sup>1</sup> यहावा ने कहा तेरा उस को बहकाना सुफल होगा जाकर ऐसा ही कर ॥ २३। से ग्रब सुन यहात्रा ने तेरे इन सब निबयों को मुंद में एक भूठ बोलनेहारा खातमा पैठाया है थीर यद्यावा ने तेरे विषय हानि की कही है। २८। तम्र कनाना के पुत्र सिद्किय्याइ ने मीकायाइ के निकट जा उस के गाल पर घपेडा मारके पूछा यद्दीवा का स्थातमा मुक्ते हो डकर तुक्त से बातें करने की किंधर ग्रेया॥ २५। सीकायाह् ने कहा जिस दिन तू किपने के लिये कोठरी से कीठरी में भागेगा तव जानेगा॥ ३६। इस पर इस्राएल् की राजाने कहा मीकायाह की नगर के हाकिम श्रामीन श्रीर याखाश् राजकुमार के पास लै।टाकर, २०। उन से कार राजा यें कहता है कि इस की बन्दीगृह से डाले। श्रीर सब लें से कुणल से न श्राक तब लें। इसे दुख की राटी थीर पानी दिया करी॥ २८। थ्रीर मीकायाछ् ने कहा यदि तू कभी कुशल से है। हो जान कि यदीवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा।

सब सुन रक्खो ॥

**२९ । तब इसारल् की राजा थै। र यह दा को राजा** यहीशापात् दोनें। ने शिलाद् के रामीत् पर चढ़ाई किर्द॥ ३०। श्रीर इस्रारल्के राजाने यहे। शापात ये कहा में तो भेष वदलकर लड़ाई में जालंगा पर तू अपने ही वस्त्र पहिने रह से। इस्राएल् का राजा भेष वदलकर लड़ाई में गया॥ ३१। श्रीर श्रराम् के राजा ने ते। श्रपने रथें। के बतीसें। प्रधानें। के। श्राचा दिई घी किन तो होटे से लड़े। न बड़े से कीवल इस्रारल्को राजा से लड़े। ॥ ३५। से। जब रधीं की प्रधानीं ने यदीशापात् की देखा तब कहा निश्चय दसारल्का राजा बही है और व उसी से लड़ने को मुड़े से यहे। यात चिल्ला चठा॥ ३३। यह देखकर कि वह इस्राएल् का राजा नहीं है रधों के प्रधान उस का पीका हो। इसर लैंग्ट गये ॥ ३४। तब किसी ने खटकल से एक तीर चलाया छै।र बह इस्राएल को राजा को किलम थीर निचले वस्त्र को बीच हेदकर लगा से उस ने श्रपने सारधी से कहा में घायल हुआ से। खारा फेरके मुक्ते सेना में से खाहर ले चल ॥ इध । स्त्रीर उस दिन युद्ध बढ़ता गया सीर राजा अपने रथ में थैं। रीं के सहारे अरामियों के सन्मुख खड़ा रहा श्रीर साम की मर गया श्रीर उस के घाव का लेाहू बहकर रथ के पैादान में भर गया ॥ ३६। मूर्ण दूबते हुए सेना से यह पुकार हुई कि हर एक अपने नगर और अपने देश की लाट जार ह 50। सब रांना मर गया तब ग्रीमरीन् की पहुंचाया गया ख्रीर शामरान् में उसे मिट्टी दिई गई ॥ इट । स्त्रीर यहीया को यचन को अनुसार जब उस का रथ श्रीम-रान् को पाखरे में घोया गया तब कुत्तों ने उस का लाष्ट्र चाट लिया ग्रीर विश्वारं नहा रही श्री॥ ३९। ष्प्रदाव् के थ्रीर सब काम जी उस ने किये थ्रीर दार्थोदात का जा भवन उस ने बनाया श्रीर जा जो नगर उस ने वसाये यह सर्वे क्या इस्तारली राजाक्षों के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा दै॥ 80। निदान श्रष्टाञ्च श्रापने पुरस्वास्त्री के संग

<sup>(</sup>१) मूल में मूठा भारता हुगा।

<sup>(</sup>१) मूल में अपना हाय।

साया कीए उस का पुत्र खद्दन्याद् उस के स्थान पर राजा हुआ।

### (यहाशापात् का राज्य)

8९। इसारल् के राजा अदाव के चौधे वरस में खासा का पुत्र यहाशापात् यष्ट्रदा पर राजा हुआ n ४२। सब यद्योगापात् राज्य करने लगा तब बद पैतीस वरस का पा थीर पचीस वरस ला यस्त्रसेम् में राज्य करता रहा थीर उस की माता का नाम प्रजूषा या जी शिरही की येटी थी। ४३। श्रीर उस की चाल सब प्रकार से उस के पिता प्रासा की सी थी वर्षात् का यदावा के लेखे में ठीक है साई वह करता रदा थीर उस से कुछ न मुखा। तीभी कवे स्यान काये न राये प्रजा के लेगा कचे स्थानी पर तव भी र्याल किया थ्रीर धूप जलाया करते घे॥ 88। यद्याणापात् ने पसारल् के राजा से मेल किया॥ ४५। श्रीर यदेश्यापात् के काम श्रीर का वीरता उस ने दिखाई और उस ने जो जो लढाइया किई यद सय क्या यदूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नदीं लिखा है ॥ 8ई। पुरुषग्रामियों से से जा उस के पिता श्रासा के दिनों में रह गये थे उन की उस ने देश में से नाश किया ॥ ४० । उस समय एदे। म् में कोई राजान था एक नाइब राज्य का काम

करता था ॥ १८ । फिर यद्दीशापात् ने तर्शीश् के जहाज सीना जाने के लिये खोषीर् जाने की खनवा लिये पर वे रस्योन्गवेर् में टूट गये से वर्हा न जा सकी ॥ १९ । तब जहां के पुत्र जहां ज्या से कहा मेरे जहां जिये की जपने जहां जिये के संग जहां जो में जाने है पर यद्दीशापात् ने नाह कर दि ॥ ५० । निदान यद्दीशापात् जपने पुरखाओं के सीच संग सीया जीर उस की उस के पुरखाओं के बीच उस के मूलपुरुष दाकद के पुर में मिट्टी दिई गई बीर उस का पुत्र यद्दीराम् उस के स्थान पर राजा हुआ। ॥

#### (ग्रहण्याध् का राज्य)

भ्र । यहूदा के राजा यदेश गात् के सत्र हवें बरस
में अदाव का पुत्र अद्युक्त गांच गोमरे । में स्वारल् पर
राज्य करने लगा थीर दें। बरस लें स्वारल् पर
राज्य करता रहा ॥ ५२ । भीर उस ने बह किया
जो यदेश का लेखे खुरा है भीर उस की चाल उस
के माता पिता थीर नवात् के पुत्र यारोबास की
सी थी जिस ने स्वारल् से पाप कराया था ॥ ५३ ।
जैसे उस का पिता बाल् की उपासना सीर उसे
दण्डवत् करने से स्वारल् के परमेश्वर यदेश को
रिस दिसाता रहा बैसे ही अहस्याह् भी करता
रहा ॥

# राजाओं के वृत्तान्त का दूसरा भाग।

भाहत्याद की मृत्यु)

१ ग्रीहाल के मरने के पीछे मेाश्राष्ट्र इस्तारल से तिकर गया। २। श्रीर प्रदन्पाष्ट्र एक किलिमिलीटार खिडकी में से जो ग्रोमरीन् में उस की श्रटारी में श्री ग्रिर पहा श्रीर पीडित हुआ। से उस ने दूतों की यह कहकर

भेजा कि तुम जाकर रकोन् के वाल्जव्र्यः नाम देवता से यह पूछ आयो कि क्या में इस पीडा से व्यूगा कि नहीं ॥ ३। तब यहावा के दूत ने तिश्वी रांलयाह् से कहा उठकर शामरान् के राजा के दूतों से ामलने की जा खीर हन से कह क्या इसा-

<sup>(</sup>१) यात्रीत्. मिल्लियो का नाय ।

्रल् में कोई परमेक्टर नहीं को तुम रक्रोन् के वाल्-ज्ञूष् देवता से पूकने जाते हो ॥ ८। से यहावा तुम से यों कहता है कि जिस वलंग पर तू पडा है उस पर से कमी न चठेगा मर ही जाएगा से एलियाह चला गया ॥ ५। जख अहम्याह के दूत उस के पास लैंग्ट आये तब इस ने उन से पूछा सुम क्यों लाट खाये है। ॥ ६ । उन्हा ने उस से कहा कि एक मनुष्य इस से मिलने की खाया थीर कहा कि जिस राजा ने तुम की भेजा उस के पास लै।टकर कही यहीवा यों कहता है कि क्या इसारल् में कोई परमेश्वर नहीं जो तू रक्रोन् के वाल्जव्रुव् देवता से पूक्ने की भेजता है इस कारण जिस पर्लंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा मर ही जाएगा ॥ १। इस ने उन से प्रका की मनुष्य तुम से मिलने की स्नाया थै। र तुम से ये खाते कहीं उस का कैसा उता था।। ८। उन्हा ने उस की उत्तर दिया यह ती रीखार मनुष्य थै।र श्रपनी कमर में चमडे का फेंटा बांधे हुए था उस ने कहा वह तिश्वो एलियाइ होगा ॥ र। तब उस ने उस के पास ग्रचास विपाहिया के एक प्रधान को उस के पचासी सिपाहिया समेत भेजा। प्रधान ने उस के पास जाकर क्या देखा कि वह पहाद की चेंछी पर वैठा है। श्रीर इस ने इस से कहा दे परमेश्वर को जन राजा ने कहा है कि उतर थ्रा॥ १०। रालियाह् ने उस पचास विपाहिया क्षे प्रधान से कहा यदि में परमेश्वर का जन हूं ता षाकाश से खारा शिरकर तुमें तेरे पचासे समेत भस्म कर डाले। तब स्नाकाश से स्नाग गिरी स्नार उस स वह अपने पचाची समेत भरम हा गया ॥ ११ । फिर राला ने उस के पास पचास विपाहिया को सक थीर प्रधान की पचासी विपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उस से कहा है परमेश्वर के जन राजा ने कदा दै कि पूर्ती से उतर था।। १२। रिलयाइ ने उत्तर देकर उन से कड़ा यदि मे परमेण्टर का बन हू तो श्राकाश से श्राम गिरको तुसी तेरे पचासा समेत भरम कर डाले तव प्राकाश से परमेश्वर की

पचास तिपाहिया को एक छीर प्रधान की पचासी विपाहिया समेत भेज दिया थै।र पचास का त्वह तीसरा प्रधान चठकार रिलयाह् के साम्हने घुटनी के बल गिरा थीर गिडगिड़ाइट के साथ उस से कहने लगा हे परनेश्वरं के जन मेरा प्राय सीरं तेरे इन पचास दासे। के प्राय तेरे लेखे खनमाल ठहरें॥ 98। पचास पंचास विपाहिया की जो दी प्रधान श्रंपने अपने प्रचासीं समेत पहिले आये घे उन की ती आग ने जाकाश में शिरकर भस्म कर डाला पर श्रव मेरा प्राचा तेरे लेखे व्यनमाल ठद्दरे ॥ १५ । तब यद्दावा के दूत ने रिल्याइ से कहा उस के संग नीचे जा उस में सत हर तब रालिग्याह् चठकर उस के संग्र राजा के पास नीचे गया, १६। थीर उस से कहा यहावा यें कहता है कि तूने ता एकोन् के बाल्जयूव् देवता चे पूछने की दूत भेजे से क्या इसारल् में कोई परमेश्वर नहीं कि बिस से तू पूछ सके इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ां है उस पर में कभी न उठेगां मर दी जारगा॥ ९७। यहावाको इस वचन को ब्रनुसार की रिकियाइ ने कहा या वह मर ग्राया। श्रीर उस के निषुत्र हाने के कारण योराम् उस के स्थान पर यष्ट्रदा के राजा यहे। शापात् के पुत्र यही-राम् के दूसरे वरस में राजा हुआ।। १८। ब्रह्डियाह् के श्रीर काम जा उस ने किये से क्या इस्टाएल् के राजाश्री के दतिहास की पुस्तक मे नहीं लिखे है।

## (रसियाह् का स्वर्गरीहर )

कर डाले। तब खाकाश से खारा तिरी थीर उस से वह खपने पचासें समेत भरम हो गया ॥ ११। फिर राजा ने उस के पास पचास विपाहियों को एक थीर प्रधान के। पचासें विपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उस से कहा है परमेश्वर को जन राजा ने कहा है कि फुर्ती से उतर खा।। १२। एलियाह ने उत्तर देकर उन से कहा यहि में परमेश्वर का जन हू तो खाकाश से खारा तिरक तुसे तेरे पचासें। समेत भरम कर डाले तब खाकाश से परमेश्वर को जा गरी।। ३। बीर वेतेल्वासी नांवयों को चेले एलीशा समेत भरम कर डाले तब खाकाश से परमेश्वर को जा गरी।। ३। बीर वेतेल्वासी नांवयों को चेले एलीशा समेत भरम कर डाले तब खाकाश से परमेश्वर को जा गरी। इ। बीर वेतेल्वासी नांवयों को चेले एलीशा को पास खाकर कहने लगे क्या तुसे मालूम है कि खाज गरी। वहा गरी। वहा हो मुसे भी यह मालूम है तुस

चुप रदो ॥ ४। थीर रलियात् ने उस से फदा है। रलियाद् का परमेख्वर यहीवा कहां है। जब उस ब्राये॥ ५। ब्रीर परीदेशवासी नवियो के चेले रलीशा को पास आकर कप्टने लगे क्या सुक्ते मालूम दै कि श्राज यहावा तेरे स्त्रामी की तेरे जपर से उठा लेने पर है उस ने उत्तर दिया दां मुक्ते भी मालूम है तुम चुप रहे। ॥ ६। फिर गंलियाइ ने उस से कहा यद्यावा मुक्ते यर्दन तक भेक्षता है से तू यही उद्दरा रह उन ने कहा यहावा के श्रीर तेरे जीवन की सांच में सुक्षे नहीं क्रीडने का से वे दोना प्राप्त चले ॥ ७। थार निवयां के चेलां में से पचास सन जाकर उन के साम्दने दूर खहे हुए थ्रीर ये दोना यर्दन के तीर खड़े हुए॥ ८। तब रिलयाह ने श्रपनी चट्टर पकड्कर ऐंठ लिई खार जल पर मारी सब वह इधर उधर दो भाग दी गया खीर वे दोनी स्थल ही स्थल पार गये॥ १। उन के पार पहुचने पर रालियाद ने रलीशा से कदा उस से पहिले कि में तेरे पास से उठा लिया जाऊ जो कुछ तू चाहे कि मै सेरे लिये क्षय सा मांग एलीया ने कहा तुम में ची प्रात्मा है इस में से दूना भाग मुक्ते मिल जार ॥ १० । राजियाद् ने कहा तू ने कांठन यात मांग्री है तीभी यदि तू मुक्ते चठा खिये जाने के पीड़े देखने पार ता सेरे लिये ऐसा ही देशा नही ता न देशा॥ ११। वे चलते चलते वाते कर रहे थे कि याचानक एक प्रतिनमय रथ थीर प्रनिनमय घोडों ने उन को खलग खलग किया खीर एलियाह ववंहर में द्वाकर स्वर्ग पर चढ गया। (१२) थ्रीर इसे रलीशा देखता और पुकारता रदा कि द्वाय मेरे पिता द्वाय मेरे पिता द्वाय इसाएल् के रच थीर स्वारी । जय यह उस की फिर देख न पहा तब उस ने प्रापने वस्त्र पक्ष श्रीर फाइकर दी भाग कर दिये॥ १३ : फिर उस ने एसियाइ की खट्टर उठाई जो उस पर से गिरी भी भार यह लाट ग्रंमा श्रीर यहन के तीर पर खड़ा हो, १४। एलियाइ की यह चट्टर को उस

रलीका पहावा सुभे परीहे। को भेजता है से। तू यहीं ने खल पर मारा तब वह दधर उधर दो भाग हुआ ठ हरा रह उस ने कहा यदीवा के थीर तेरे जीवन थीर रलीशा पार गया ॥ १५ । उसे देखकर निवयों की सेंह मैं तुभी नहीं छोड़ने का से। वे यरीक्षा की को चेले जा यरीक्षा में उस के साम्हने ये कहने लगे रुं लिय्याद में जो श्रात्मा था वही रुलीशा पर ठदर गया है सें। उन्हों ने उस से मिलने की जाकर उस के साम्दने भूमि लें भुक्तकर दग्डवत् किर्ड ॥ १६ । तव उन्दा न उस से कदा सुन तरे दासें के पास पचास धलवान पुरुष हैं वे जाकर तेरे स्वामी की कुँ क्या जाने पदावा के श्रात्मा ने उस की उठाकर किसी पदाइ पर वा किसी तराई मैं डास दिया द्या। उस ने कहा मत भेजा। १७। जब उन्हा ने उस की दबाते दबाते निक्तर कर दिया तब उस ने कदा भेज दो से उन्हों ने पचास पुरुप भेज दिये थै।र वे उसे तीन दिन टूकते रहे पर न पाया॥ १८। तब लों वह यरोद्देश में ठटरा यहा से। जब वे उस के पास लैंग्ट श्राये तब उस ने उन से कहा व्या मै ने सुम से न कदा घामत जाग्रे।॥

# (एलीया के देा ग्राय्चर्यकर्म)

९९। उस नगर के निवासियों ने रखीया से कहा देख यह नगर मनभावने स्थान पर वसा है जैसा मेरा प्रभु देखता है पर पानी ख़ुरा है श्रीर भूमि गर्भ शिरानेहारी है ॥ २०। उस ने कहा एक नई घाली में लें।न हालकर मेरे पास ले आखो। जब वे उसे उस के पास ले खाये, २१। तब वद जल के सेति क्षे पास निकल गया थै।र उस मे लेान डालकर कहा यदेखा यो कहता है कि मै यह पानी ठीक कर देता हू से। वह फिर कभी मृत्यु वा गर्भ गिरने का कारण न, देशा॥ ३३। एलांशा के इस वचन को अनुसार पानी ठीक दे। गया श्रीर श्राज सें। रेसा ही है।

२३। बहा से बह बेतेल् की चला और मार्ग की चठाई में चल रहा था कि नगर से होटे लड़की मिकलकर उस का ठट्ठा करके कद्दने लगे हे सन्दुर चक जा है चम्दुर चक् जा॥ २८। तब उस ने घोसे पर से तिरी थी प्रकड़कर कल पर मारी भीर कहा की कीर फिरकर उन पर हुछि कि से धीर यदीवा की

नाम से दन की। खाप दिया तल विन में से दी। रोक्टिनियों ने निकलकार उन में से खयालीस लड़की फाड़ डाले॥ २५। वहां से वह कर्मील् की गया श्रीर फिर यहां से शामरान की लाट गया।

(यादान् के दाउव का खारम.)

३ यहूदा के राजा यहीशापात् के श्रठा-रहवे वरस में श्रहाव का पुत्र यहाराम् शामरीन् मे राज्य करने लगा श्रीर वारष्ट व्यस ली राज्य करता रहा ॥ २। उस ने वह किया जा यहावा के लेखे वृरा है ताभी उस ने अपने माता पिता के बराबर नहीं किया वरन प्रपने पिता की बनवाई हुई बाल की लाठ की दर किया। ३। तीमी वह नवात् के पुत्र यारावास् के ऐसे पापा मे जैसे उस ने इसारल से भी कराये लिपटा रहा छोर उन से न फिरा ॥

### (नीयाय पर विजय)

8। मोखाव् का राजा मेशा बहुत सी भेड़ बकारिया रखता या थीर इसारल के राजा की रक लाख बन्ने थीर रक साख मेढ़े कर की रीति से दिया करता था।। ५। जब अदाव् मर ग्रया तब मीखाव् की राजा में इसारल्की राजां से वलवा किया ॥ ६ । उस समय राजा यष्टेराम् ने शामरीन् से निक्तलकर सारे इसारल् की जिनती लिई ॥ १ । श्रीर उस ने जाकर यहूदा की राजा यहीशापात् की पास यी कहला भेजा कि मोक्याव् की राजा में मुक्त से बलवा किया है क्या तू मेरे या माखाव् से लड़ने की चलेगा उस ने कहा हों में चलूंगा जैसा तू वैसा में जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा थीर जैसे तेरे घे। इं वैसे मरे घे। से है ॥ द। फिर उस ने पूका इम किस मार्ग से जाएं उस ने उत्तर दिया रदीम् को जंगल द्वीकर॥ ९। सी इस्रारल् का राजा थ्रीर यहूदा का राजा थ्रीर रदे।स् का राजा चले और सब सात दिन ली प्रमकर चल सीन राजाओं की इस लिये सकट्टा किया कि चन

की मीखाइ के दाय कर दे। १९। पर यही शापात् ने कहा क्या यहां यहाका का कोई नद्यी नहीं है जिस की द्वारा इस यदे। या से पूर्क इस्सारल् के राजा को किसी कर्माचारी ने उत्तर देकर कदा दां शापात का पुत्र रलीशा की रिक्याइ के दाशों की धुलाया करता या यह ता यहा है ॥ १२। तव यही शापात ने कहा उस के पास यहावा का घचन पहुचा करता है। से इसारल का राजा स्नार यहाशायास् स्नार रदे। मुका राजा उस के पास गये ॥ १३। तब रलीशा ने इश्वारत के राजा से कहा मेरा तुक से ववा काम है अपने पिता के नवियों खेर अपनी माता के नवियों के पास जा इसारल के राजा ने उस से क्षदा ऐसा न कह क्योंकि यदावा ने इन तीनें। राजाग्री को इस लिये एक द्वा किया कि इन की मीक्षाय् के हाथ से कर दे ॥ 98 । एली शा ने कहा सेना श्री का यदे। या जिस के सन्मुख में द्यांजर रहा करता हू उस के जीवन की गेंए यदि यहदा के राजा यदे। शापात् का श्रादरमान न करता तें में न तो तेरी श्रीर मुद्द करता थीर न तुक पर दृष्टि करता॥ १५। प्रव कीर्ड बसानेटारा मेरे पास ले ग्राधी। जब बसानेटारा बजाने लगा तब यहावा की शक्ति एलीशा पर हुई, १६। थार उस ने कहा इस नाले में तुम लाग इतना खादी कि इस में ग्रह ही गड़ है है। सार ॥ ९७। क्योंकि यहावा येा कहता है कि तुम्हारे साम्हने न तो वायु चलेगो श्रीर न वर्षा होगी तीभी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय घेली थीर थीर पशुकों समेत तुम पीने पात्रीशे॥ १८। थीर इस को एलकी सी बात जानकर यहावा मीष्प्राव् की भी तुम्हारे द्वाच में कर देशा॥ १९॥ तब तुम सब गठवाले थ्रीर उत्तम नगरी की नाथ करना थीर सब श्रच्छे वृत्तों की काट डालना श्रीर जल के सब सोतों की भर देना थार सब खच्छे खेतीं मे पत्थर फेंककर उन्दे विगाइ देना ॥ २०। विदान चुको तब सेना भीर उस को पीके पीके चलनेहार को अनुवाल खढ़ाने को समय रदोम को खोर से जल पशुक्री के लिये कुड़ पानी नहीं मिला॥ १०। भीर वह स्राया ग्रीर देश जल से भर गया॥ २९। यह इसारल्को राजा ने कहा द्वाय यहीचा ने इन सुनकर कि राजाओं ने हम से लढ़ने की। चढ़ाई किर्दे है जितने मेा आधियों की अवस्था हिषयार | घर में क्या है उस ने कहा तेरी दासी के घर मे बांधने के ये। य भी से। सब बुलाकर एकट्टे किये गये थोर सिवाने पर खड़े घुए ॥ २२ । बिदान की जब वे संबंदे , उठे उस समय सूर्य्य की किरश उस जल पर ऐसी पक्षी कि वह मीत्रावियों की परली ग्रीर से लाष्ट्र सा लाल देख पढ़ा॥ २३ । से विक्रहने समें वह सा साष्ट्र देशा नि सन्देह व राजा एक दूसरे की मारके नाथ है। गये है सा खब दे मीखा-ावया लूट सेने की जाग्रा॥ २८। वे दशायल् की कावनी के पास वाये ही घे कि इसारली उठकर मेाक्षाविधे की मारने लगे थैं।र हो उन से भाग गये थीर वे मेथाव् की मारते मारते उन के देश में पहुच गये ॥ २५ । श्रीर अन्हों ने नगरीं की छा दिया श्रीर सव प्रच्छे खेतें में एक एक पुरुष प्रपना प्रपना पत्थर डालकर उन्हें भर दिया थीर जल के सब सेतों की भर दिया श्रीर सब शब्दे शब्दे वृद्धी की काट डाला यहां तक कि की हरेशेत के पत्थर ता रह गये पर उस की भी चारा खार गाफन चलाने-द्यारा ने वाकर उस की मारा॥ २६। यद देखकर कि इम युद्ध में धार चले मोग्राध्य के राजा ने सात सै। तलवार रखनेवाले पुरुष स्या लेकर रदीस् के राजा तक पाति भेदकर पहुचने का यव किया पर पहुच न सका ॥ २०। तब उस ने अपने जेंडे वेंडे की जी उस के स्थान से राज्य करनेवाला था पकड-कर भटरपनाइ पर दोमवलि चढाया इस से इसारल् पर खडा ही कोाप हुया थे। खे उसे होड़कर अपने देश की लीट गये॥

(एसीया के चार भारपर्यंकर्म )

अक्वियों के चेलों की स्त्रियों में से एक स्त्री ने एली का की दो हाई देकर कहा तेरा दास मेरा प्रति मर गया खीर तू जानता है कि यह यहीया का भय माननेष्ठारा घा थीर उस का व्यवदरिया मेरे दोनी पुत्री की पापने दास बनाने के लिये काया है ॥ २। एलीका ने उस से पूका में तोरे लिये स्था क्षय मुमा से कदा कि तेरे

एक दांदी तेल को कोड़ ग्रीर कुछ नहीं दै॥ ३। उस ने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ेासिनी से कूछे व्यरतन मांग से छा, छै।र घोड़े नहीं ॥ ४। फिर तू अपने बेटेा समेत अपने घर मे जा और द्वार बन्द करको उन सब बरतना में तेल उग्रहेल देना ख्रीर जो भर जार उन्हें दला रखना॥ ५। तव घह उस के पास से चली गई थीर श्रपने बेटों समेत श्रपने घर जाकर द्वार बन्द किया तब वे तो उस के पास बरतन ले खाते अये श्रीर बह उग्रहेलती अई ॥ ६। जब बरतन भर गये तस उस ने श्रपने बेटे से कदा मेरे पास एक फ्रीर भी ले का उस ने उस से बाहा ग्रीर घरतन तो नही रहा। तब तेल घम गया ॥ ७ । तब उस ने जाकर परमेश्वर के जन का यह बता दिया थीर उस ने कहा जा तेल बेचकर ऋया भर दे थे।र जे। रह जाए उस से तू अपने घेटों सहित अपना निर्वाह करना ॥

८। फिर एक दिन की खात दै कि एली या यूनेस् को गया जदां एक कुलेन स्त्री थी थीर उस ने उसे राटी खाने के लिये विनती करके दवाया थीर जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहा रोटी खाने की उतरता था॥ १। श्रीर उस स्त्री ने खपने पति से कदा सुन यह जो बार खार दमारे यहां से दीकर जाया करता है से। मुक्ते परमेश्वर का कीई पवित्र जनं जान पड़ता है। १०। से इस भीत पर एक क्वांटी उपराठी की ठरी बनाए श्रीर उस में उस के लिये एक खाट एक मेज एक कुर्ची थै।र एक दोवट रक्खें कि खब खब यह हमारे यहा थार तब तब उसी से टिका करे। १९। एक दिन की बात दै कि यह यहा जाकर उस उपराठी कीठरी में टिका थीर उसी में सा गया ॥ १२ । धीर उस ने अपने सेयक ग्रेवजी से कहा उस प्रनिमन की छुला से। सब उस की युलाने से बहु उस की साम्दने खड़ी हुई, १३। तब उस ने ग्रेइकी से कदा इस से कद कि तू ने इमारे लिये ऐसी बड़ी चिन्ता किई है से। तेरे लिये क्या किया जाए क्या तेरी चर्चा राजा वा प्रधान सेनायति से किई जार । उस ने उत्तर

<sup>(</sup>१) नूल में उस में।

उस ने कहा तो इस के लिये वया किया जार। गेहजी ने उत्तर दिया निश्चय उस के कोई लड़का नही श्रीर चच का पति घूठा है॥ १५। चस ने कहा उस की खुला ले श्रीर जब उस ने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई ॥ ९६ । तब उस ने कहा वसन्त ऋतु में दिन पूरे होने पर तूरक बेटा काती से लगाएगी स्त्री ने कहा है मेरे प्रभु है परमेश्वर के जन ऐसा नही ष्रपनी दासी की। धोखान दे॥ १९। ग्रीर स्त्री की। गर्भ रहा थ्रीर वसन्त ऋतु का जे। समय रलीशा ने उस में कहा या उसी समय जब दिन पूरे हुए तब बह बेटा जनी ॥ १८ । ग्रीर जब खडका बडा हो गया तब एक दिन बह अपने पिता के पास लवनेहारे। के निकट निकल गया॥ १९ । थ्रीर उस ने ग्रपने पिता से कहा छाह मेरा सिर खाह मेरा सिर तब पिता ने अपने सेवक से कहा इस की इस की माता को पास ले जा॥ २०। वह उसे उठाकर उस की माता के पास ले गया फिर वह दे। पहर ले। उस के घुटना पर वैठा रहा तब सर गया॥ २१। तव उस ने चळकर उस की परनेश्वर के जन की खाट पर लिटा दिया श्रीर निकलकर किवाइ वन्द किया तब उतर गई।। २२। थीर उस ने अपने पति से पुकारकर कहा मेरे पास एक सेवक श्रीर एक गदही भेज दें कि मै परमेश्वर के जन के यहां भट ही थ्राक्त ॥ २३ । उस ने कहा थ्राक्त तूउस के यहा क्यों जाएगी श्राज न ते। नये चाद का श्रीर न विश्राम का दिन है उस ने कहा करवाया होगा । २४। तव उस स्त्री ने ग्रदही पर काठी वाधकर श्रपने सेवक से कहा इांके चल थैं।र मेरे कहे विना डांकने मे ठिलाई न करना॥ २५। सा वह चलते चलते कर्मेल पर्वत की परमेश्वर के जन के निकट पहुची । उसे दूर से देखकर परमेश्वर के जन ने खपने सेवक ग्रेहजी म कहा देख उधर तो वह शुनेमिन है ॥ २६ । श्रव उस से मिलने को दै। इ. जा श्रीर उस से पूछ कि तू मुश्रल से हैं तिरा पति भी मुश्रल से है थीर लड़का भी कुशल से है। पूबने पर स्त्री ने उत्तर दिया हां

दिया में तो अपने ही लोगों में रहती हूं॥ १८। फिर क्षियल से हैं॥ २०। यह पहाड़ पर परमेश्वर के जन के पास पहुंची श्रीर उस के पांच पकड़ने संगी तब गेहजी उस के पास गया कि उसे धक्ता देकर घटाए परन्तु परमेश्वर के जन ने कदा उसे क्रोड़ दे उस का मन व्याकुल है पर यहीवा ने मुक्त की नहीं वता दिया किया ही रक्खा है ॥ २८ । तब वह कहने लगी क्या मै ने ध्रपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा घा क्या मै ने न कहा था मुंभे धोखा न दे॥ २९। तव म्लीया ने ग्रोइली से कहा अपनी कमर बांध श्रीर मेरी इन्ही द्वाय में लेकर चला जा नर्ग ने यदि कोई तुमे मिले तो उस का कुशल न पृक्ता थै।र कोई तैरा भुशल पूछे तो उस की उत्तर न देना श्रीर मेरी यह छडी उस लड़कों को मुद्द पर धर देना॥ ३०। तम लड़की की मा ने एको या वे कहा यदीवा के श्रीर तेरे जीवन की से।ह में तुक्ते न के। हूं ग्री सा यह उठकर उस के पीढ़े पीढ़े चला ॥ ३१। उन से स्राग्ने वठकर गोइनी ने छड़ी के। उस लडके के मुंद पर स्क्या पर कोर्ड ग्रट्य सुनन पड़ा थ्रीर न उस ने कान लगाया से। बह एलीया से मिलने की। लीट श्राया श्रीर उस के। वतला दिया कि लड़का नही जागा। इर। जब रलीशा घर में श्राया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ मेरी खाट पर पड़ा है ॥ ३३ । से उस ने प्रकेला भीतर जाकर कियाह वन्द किया थ्रीर यद्वावा से प्रार्थना किई ॥ इ४। तव वह चढ़कर लडके पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुद्द उस के मुद्द से अपनी आखे उस की आंख्रो से थीर अपने द्वाध उस के दाधों से मिला दिये ग्रीर वह लहके पर पसर गया तव लहके को देह गर्माने लगी ॥ ३५। श्रीर वह उसे क्रोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा थ्रीर फिर चक्कर लड़के पर पचर गया तव लड़का सात वार कीका थीर स्रवनी स्राखें खेलीं॥ ३६। तस रहीशा ने ग्रेष्टकी को बुलाकर कचा शूनेमिन को बुलाले जब उस को खुलाने से वह उस को पास खाई तब उस ने कहा अपने बेटे की चंठा ले॥ ३०। वह भीतर गई खीर उस के पांधां पर शिरभूमि लों भुककर दबस्यत किर्द फिर खपने खेटे की उठाकर निकल गई।।

<sup>(</sup>१) मूल में उस ने कहा कुशल।

उस समय देश में प्रकाल था थीर नवियों के चेले वस के साम्दने थैठे हुए चे थेंगर उस ने खपने सेयक से कहा दबड़ा चठाकर नवियों के चेलें के लिये फुक सिमा ॥ ३९ । तय कोई मैदान में साग साहने गया सार कार्स वनेली लता याकर अपनी श्रंकवार भर दुन्द्रायण तोड ले याया थीर फांक फांक करके सिकाने के इच्ड में हाल दिया श्रीर वे एस को न सीन्दते थे॥ ४०। से उन्दों ने उन मनुष्यों के खाने के लिये एउड़े में से परीसा। स्तात समय ये चिल्लाकर द्याल उठे दे परमेश्टर के जन ष्टबड़े में माष्ट्रर है और वे उस में से या न सके। 89 । तय म्लीया ने कहा याच्छा कुछ मैदा से याखी तय उस ने उसे ६ग्रहें में हालकर कहा उन लोगी के खाने के लिये परास दे फिर इयहें में कुछ छानि को बस्तुन रही।

**४२ । श्रीर कोई मनुष्य याल्**शालीशा से पहिले उपने दुए जब की बीम रेाटियां थार अपनी बारी मे एरी बार्ल परमेश्वर के बन के पास से यावा सा प्रतिया ने कदा उन लोगों की खाने के लिये दें॥ ४३। उस के टरलुर ने कहा को मै सा मनुष्यों के साम्दने इतना घोषा दू उस ने कष्टा लोगों की दे दे कि खारं क्योंकि यदेखा यो कहता है उन के खाने पर फ़ुक्क यस भी जाएगा ॥ ४८ । तय उस ने चन को बार्गे धर दिया थै।र यदावा के वचन के यनुसार उन के खाने पर कुछ यस भी गया।

(भागाम् की दी का गृह किया जाना )

प् त्राराम् के राजा का नामान् नाम सेनापति व्यपने स्वामी के लेखे यहा कीर प्रतिष्ठित पुरुष था क्योंकि यद्दाया ने उस के द्वारा धारामियी का विजय किया था थे।र यह शूरवीर था पर कें। की था ॥ २। अरामी लाग दल यांध कतागल् के देश में जाकर यहां से एक कोटी सहसी यंधुई करके से श्राये चे थैं।र यह नामान् की स्त्री की टप्तलुक्त दे। गई॥ ३। उस ने प्रयनी

इद । खार एलीका जिल्जाल का लैकि जाया । | स्वामिन से कहा जो मेरा स्वामी कामरान के नवी के पास दोता तो क्या ही याच्छा दोता क्योंकि वह उस की कीठ से चंगा कर देता ॥ 8 । सी किसी ने उस को प्रभु को पास जाकर कद्य दिया कि इसारली लहकी यों या कदती है। धा अराम् के राजा ने कदा तु जा में इसारल् की राजा की पास एक पत्र भेज़ुशा से। घट दस किक्कार् चान्दी श्रीर क एकार टुकरे साना थार दस बाहि कपरे साथ लेकर चल दिया ॥ ६। स्रीर यद इस्रारल् के राजा के पास यद पत्र से गया जिस में यह सिखा था कि जब यह पत्र तुमें मिले तथ जानना कि मै ने नामान् नाम खपने एक कर्माचारी का तेरे पास इस लिये भेजा है कि मू उस का की क दूर कर दे॥ ७। इस पत्र की पढने .. पर इसारल्का रोजा अपने वस्त्र फाड़कार बीला क्या में मारनेदारा श्रीर जिलानेदारा परमेश्वर हू कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी की इस लिये भेजा है कि में उस का को क़ दूर कद, सेव विचार करी कि वह मुभ से सताहै का कारण दूंढ़ता देशा॥ ८। यद सुनकर कि इस्राय्ल् के राजा ने श्रयने वस्त्र फाड़े है परमेक्टर के जन एलीका ने राजा के पास क एला भेला कि तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े देवछ मेरे पास बार तब जान लेगा कि इसारल् मे नबी ती है॥ (। से नामान् घोडों थीर रधों समेत रलीया के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। १०। तब रलीशा ने एक दूत से उस की पास यह कहला भेवा कि तू जाकर पर्दन में सात घार हुवकी मार तब तेरा श्ररीर ड्यें का त्यें दी लाश्या और तू शुद्ध दीया ॥ १९। पर नामान् कोपित दी यद कदता दुया चला ग्रया कि मैं ने ते। चे।चा चा कि श्रवण्य वह मेरे पास बाहर श्राएगा धार खढा हा श्रपने परमेश्वर यहीया से प्रार्थना करके कीठ के स्थान पर अपना ष्टाच फेरकर की क की दूर करेगा ॥ १२ । क्या दिमाक् की खबाना और पर्पर नेटियां इद्यारल के सब जला-श्री से उत्तम नहीं हैं वशा में उन में स्तान करके शुद्ध नदीं दी सकता। से यद फिरके जलकलाइट में भरा दुषा चला गया॥ १३। तव उस के सेवक पास ग्राकर करने लगे दे हमारे पिता यदि नवी

<sup>(</sup>१) मूल में मृत्यू।

तुमें को ई मारी काम बताता तो क्या तू उसे न करता | जयान मेरे यहां थाभी ग्राये हैं से। उन के लिये एक फिर क्यों नहीं खब बह कहता है कि स्तान करके शुद्ध हो।। १४। तब उस ने परमेश्वर के जन के कहे के यनुसार यर्दन को जाकर उस में सात बार हुबकी मारी बीर उस का शरीर होटे लडके का या है। गया श्रीर वह गुद्ध हुआ । १५। तब वह श्रपने सब दल बल समेत परमेश्वर को जन को यहां लैंग्ट गया थीर उस को सन्मुख खसा द्वाकर कद्दने लगा सुन अध मैं ने जान लिया है कि सारी पृथिवी में इसाएल की कोड़ श्रीर कटी परमेश्वर नहीं है से खब अपने दास की भेट ग्रुष्टम कर ॥ ९६ । एली शाने कहा यदी वा बिस को सन्मुख में दाजिर रहता हू उस को जीवन की सेंछ में कुछ भेंट न लूंगा थीर जर्म उस ने उस की बहुत दबाया कि उसे ग्रहण करे तब भी वद नाइ ही करता रहा॥ १०। तब नामान् ने कहा प्रच्छा तो, तेरे दास को दे। खच्चर मिट्टी मिले क्योंकि स्नागे की तेरा दास प्रदेशवा की छोड थीर किसी र्इडवर कें। होमवलि वा मेलवलि न चठाएगा ॥ १८। एक घात ते। यद्दीवा तेरे दास के लिये जमा करे कि जब मेरा स्वामी रिम्मे।न् के भवन मे दगडवत् करने क्षेत ज्ञार श्रीर वह मेरे हाथ का सहारा ले थै।र या सुसे भी रिस्सोन् के भवन में दगड़वत् करनी पडे तब यहीवा तेरे दास का यह काम चमा करे थित में रिस्मान को भवन में दगडवत् काद॥ ९९। उस ने चस से कहा कुशल से विदा हो। बह उस क्री यहा से घोडी दूर चला गया था कि, २०। परमेश्वर को जन एली या का सेवका ग्रेहकी से। चने लगा कि मेरे स्वामी ने तो उस धरामी नामान की ऐसा घी होड़ दिया है कि की वह ले आया था उस की **उस ने न लिया पर यहाळा को जीवन की सेंह** मै चस को पी है दौडकर चस से कुछ न कुछ लूंगा। २१। तब ग्रीडकी नामान् के पे छे दौडा थार नामान् किसी को अपने पीछे दी इसा हुया देखकर उस से मिलने की रथ से उतर पड़ा श्रीर पूछा सब कुशल क्षेम तो, है। २२। एस ने कहा द्वां सब कुशल है पर मेरे स्वामी ने मुक्ते यह कहने की भेजा है कि रप्रैस-के पहाड़ी देश से निविधों के चेलों में से दी

किक्कार् चान्दी थ्रीर दो जोडे वस्त्र दे॥ २३। नामान् ने कदा दें कि क्कार् लेने के। प्रस्त दें। तब उस्त ने उस से बहुत विनती करके दी किक्कार चान्दी अलग चैलियों में बांधकर दे। जाडे बस्त्र समेत सपने दे। सेवकों पर लाद दिया थीर वे उन्हें. उस के आगे थागे से चसे ॥ २४। जब वह टीसे के पास पहुचा तय उन वस्तुओं को उन से लेकर घर में रख दिया श्रीर उन मनुष्यो को विदाकिया से। वे चले गये॥ २५। खीर वह भीतर जाकर ग्रपने स्वामी के साम्दने खडा हुआ। ग्लीभाने उस से पूका दे गेदकी तू कहां ये याता है उस ने कहा तेरा दास ता कहीं नहीं गया॥ २६। उस ने उस से कहा जब बह पुरुष इधर नुइ फेरकर तुभा से मिलने की ग्रापने रघ पर से उतरा तब बह सारा हाल मुन्ने मालूम धार क्या यद समय चान्दी वा वस्त्र वा जलपोई वा दाख की बारिया भेड़ वकरियां गाय वैल ख्रीर दास दासी सेने का है। ३०। इस कारण से नामान् का के। कृ तुमें थ्रीर तेरे वंश की सदा लगा रदेगा। से वद दिम चा वित की की दीकार उस के साम्दने से चला गया n

(एलीया का एक मारचर्यकर्म,)

र्द• न्त्रीय नांवयों को चेलों में वे किसी ने रलीया से कदा यह स्थान जिस में दम तेरे साम्दने रहते हैं से। दमारे लिये सकोत है॥ २। से। इस यर्दन तक कारं श्रीर वहां से एक एक बह्मी लेकर वर्षाग्रपने रदने के लिये एक स्थान बनालें उस ने कहा प्रस्वा जायो।॥ ३। तब किसी ने कदा श्रापने दाशें के स्था चलने के। प्रयम् ही उस ने कहा चलता हू॥ १। से। वह उन के सा चला श्रीर वे यर्दन के तीर पहुचकर लक्षड़ी काटने लगे॥ ५। पर एक जन बल्ली काट रहा था कि कुल्हाडी बेंट से निकलकर जल, में गिर गई से। वह चिल्लाकर कटने लगा हाय मेरे प्रमु वह ता संगनी की घी॥ ६। परमेश्वर के जन ने पूका वद कहां गिरी जब उस ने स्थान दिखाया तब उस ने

<sup>(</sup>१) मूल में क्या नेरा मन न गया।

एक सकड़ी काटकर वहां डास दिई श्रीर वह सोहा चतराने लगा ॥ ७ । उस ने कछा उसे उठा से से उस ने शाय वढाकर उसे से लिया ॥

(रलीया का चरानी दल से यचना)

८। श्रीर अरास का राखा इस्तरस् से युद्ध कर रहा या श्रीर सम्मति करके अपने कर्माचारियों से कदा कि फुलाने स्थान पर मेरी क्वायनी दे।॥ ९। तव परमेश्वर के जन ने इक्षाएल के राजा के पास कचला भेखा कि चै।कसी कर श्रीर फुलाने स्थान हाकर न जाना क्योंकि वहां खरामी चढ़ाई करनेवाले दि॥ १०। तय इसारल् के राजाने उस स्थान की जिस की चर्चा करके परमेश्वर के जन ने उसे चिताया था भेजकर अपनी रक्षा किई थीर यह दो एक वार नहीं बहुत बार हुणा॥ ११। इस कारण प्रराम् के राजा का मन बहुत घषरा गया से। उस ने खपने कर्म्मवारियों की खुलाकर उन से प्रका क्या तुम सुभी न वता दोगों कि इमारे लोगों में से कीन इसारल के राजा की छोर का है।। १२। उस के एक कर्म-चारी ने कदा दे मेरे प्रभु दे राजा ऐसा नहीं रालीशा की इसारल् में नबी है यद इसारल् के राजा की ये वाते भी वताया करता है जो तू शयन की के।ठरी में बालता है। १३। राजा ने कहा जाकर देखा कि वर करां है तव मैं भेजकर रसे पकदवा मगासगा। जव उस की यह समाचार मिला कि वह दे।तान् में है, 98। तब उस ने वहां घोड़ों थीर रधों समेत एक भारी दल भेजा श्रीर उन्दें ने रात की श्राकर नगर की घेर लिया ॥ १५ । भीर की परमेश्वर के जन का टहलुया चठ निकलकर क्या देखता है कि घीड़ों श्रीर रथे। समेत एक दल नगर की घेरे है से। उस के सेवक ने उस से कहा हाय मेरे स्वामी दम वया करे॥ १६ । उस ने कहा मत हर क्यों कि जा दमारी बार हैं सा उन से ब्राधिक हैं जा उन की खोर हैं।। १९।। तब एलीशा ने यह प्रार्थना किई कि दे यहावा इस की खांखें खोल दें कि यह देख सके सा यहाया ने सेयक की श्रांखें खोल दिई श्रीर जव यद देख सका तय क्या देखा कि एलीशा की चारे। उस से पूका तुमी क्या दुया उस ने उत्तर दिया इस खोर का प्रहाड़ खरिनमय घोड़ों श्रीर रथीं से भरा स्त्री ने मुक्त से कहा था मुक्ते खपना घेटा दें कि

हुआ है। १८ । अब यरानी उस की पास आये तब एलीशा ने यहाया से प्रार्थना किई कि इस गील का अन्धा कर हाल। एलीया के इस घचन के यनुसार उस ने उन्हे यन्धा कर डाला ॥ १९ । तब रलीशा ने उन से कहा यह तो मार्ग नहीं है ग्रीर न यह नगर है मेरे पीक्ने देा लेा मै तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम खोजते है। पहुंचाऊँगा तब उस ने उन्दे शामरान् का पहुंचा दिया॥ २०। जब व श्रोमरीन् में था गये तब ग्लीशा ने कहा है यहावा इन होतों की बांखें खाल कि देख सके से यदावा ने उन की ष्रांखें खोलीं थीर जब वे देखने लगे तब क्या देखा कि इम श्रामरान् के बीच हैं॥ २१। उन की देखकार इकारल् के राजा ने एलीशा से कहा है मेरे पिता क्या में इन के। मार लूमार ॥ २२ । उस ने उत्तर दिया मत मार क्या तू अपनी तलवार श्रीर धनुष के बन्धुयों के। मार लेता है। इन की श्रद्भ जल है कि खा पीकर अपने स्वामी के पास चले जाएं॥ २३। तय उस ने उन के लिये बड़ी जेवनार किई श्रीर जब बेखा पी चुके तब उस ने उन्हें बिदा किया थ्रीर वे अपने स्वामी के पास चले गये। इस के पी है यराम के दल फिर इसारल के देश में न ष्राये ॥

(शामराम् में यही महगी का हाना श्रीर खूट जाना.)

२४। पर इसके पीछे श्रराम् का राजा वेन्ददद् ने ब्रापनी सारी सेना स्कट्टी करके शोमरीन् पर चढाई किई ग्रीर उस की घेर लिया ॥ २५ । से ग्रामरान् में बड़ी महंगी हुई थीर वह यहां से घिरा रहा कि अन्त में एक गददे का सिर चान्दी के अस्ती टुकड़ों में थै।र कब् की चै। थाई मर कबूतर की बीट पाच टुकड़े चान्दी तक विकने लगी। २६। ग्रीर दक्षारल् का राजा ग्रहरपनाद पर टहल रहा था कि एक स्त्री ने पुकारके उस से कड़ा दे प्रभु दे राजा घचा॥ २०। उस ने जहा यदि यष्टाया तुमे न वचार तो मै कहां से तुभी वचानं क्या खलिहान में से बादाखरस के कुरुह में से॥ २८। फिर राखाने इस आंज उसे का लें फिर कल में अपना घेटा दंशी श्रीर इस उसे भी खाएंगी॥ २९। से मेरा घेटा रिकाकर इस ने खा लिया फिर दूसरे दिन जब मे ने इस से कहा कि प्रापना बेटा दें कि एम उसे खा ले तब इस ने खपने बेटे की किया रक्खा ॥ ३०। उस स्त्री की ये वाते सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फारें (बह तो शहरपनाह पर टहल रहा था) से बब लागों ने देखा तब उन की यह देख पढ़ा कि वह भीतर अपनी देह पर टाट पहिने है ॥ ३९। तय वह वाल उठा यदि मै शापात् के पुत्र रलीशा का चिर खास उस के घड पर रहने दू तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही व्यस्न इस से व्यधिक भी करे। इर । इतने में रलीशा श्रपने घर में बैठा दुला था ग्रीर पुर्रानिये भी उस के संग वैठे थे सा सब राजा ने अपने पास से एक जन भेजा तब उस दूत के पहुचने से परिले उस ने पुरानिया से कहा देखें। कि इस ख़नी के वेटे ने किसी की मेरा सिर काटने की भेजा है से जब यह दूत ग्राए तव कियाड वन्द करके रीके रहना क्यां उस के स्वामी के पांच की ष्याद्वट उस को पीहे नहीं सुन पड़ती ॥ ३३। यह उन से यें। वाते कर ही रहा था कि दूत उस के यहां था पहुचा। श्रीर राजा करने लगा यह विपत्ति यहावा की थोर से है सी में खारों की भी यहावा की बाट क्या नाइता रष्ट्र॥ १। तब एलीगा ने कहा यद्दीया का वचन सुनी यद्दीया या कदता है कि कल इसी समय शोमरीन् के फाटक में सम्मा भर मैदा रक्त भ्रेकेल् में थैं।र दें। सम्मा जब भी श्रेकेल् मे विकेगा॥ २। तव उस सरदार ने जिस के दाघ पर राजा टेक लगाये था परमेक्टर के जन की उत्तर देकर कहा धुन चाहे यदावा स्नाकाश के मरोखे खोले ताभी क्या ऐसी बात दे। सकेगी

पर उस अम में से कुछ खाने न पारगा॥ इ। श्रीर चार को की काटर घे वे षापस में कहने लगे इस कों यहां बैठे बैठे मर जारं॥ ४। यदि इस कहें कि नगर मे जारं ता

उस ने कदा सुन तू यह अपनी आंखों से ता देखेगा

स्रो इस यहीं बैठे रहें तीभी मर ही जारंगे सा प्राणी दम प्रराम् की चेना में पकड़े जाएं यदि घे इम को जिलाये रक्कों तो एम जीते रहेगे थीर यदि ये इस की सार डार्स तीमी इस की सरना ही है ॥ ॥ । सा ये सांक का खरास की कायनी में जाने की चले धीर व्यराम् की कावनी की कीर पर पत्चकर यया देखा कि यहां कोई नहीं है।। ई। क्यों कि प्रमु ने प्रराम् की सेना की रथीं थीर घोड़ी की फीर भारी चेना की सी खाइट मुनाई घी से। व प्रापस में कथने लगे घे कि मुना इसारल् के राजा ने हित्ती थीर मिसी राजायी की घेतन पर युलवाया कि एम पर चढाई करे॥ छ। से। ये सांक की उठकर ऐसे भाग गये कि व्यपने हरे घोडे गदए थीर कावनी नैसी की तैसी कोड काड प्रपना श्रपना प्राय लेकर भाग गये॥ ८। से जब ये कीकी कावनी की क्रीर के डेरें के पास पहुचे तब एक डेरे मे घुसकर खाया पिया थीर उस में से चान्दी साना थीर वस्त्र ले जाकर हिपा रक्या फिर लीटकर दुसरे हेरे में पैठे श्रीर उस में से मी ले जाकर किया रक्या ॥ ९ । तब वे खापस में कहने लगे हैं। इस कर रहे हैं सा खच्छा काम नहीं है यह खानन्द के समाचार का दिन है पर इम किसी की नहीं बताते। जो एम पद फटने ली ठररे रहें तो प्रम की दरह मिलेगा से। यय णायो एम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दें॥ १०। मेा वे चले ग्रीर नगर के डेयड़ीदारों का युलाकर यताया कि इम की ष्रराम् की छावनी में गये ता वया देखा कि यदां को ई नदी है थीर मनुष्य की कुछ खादट नहीं है केवल बंधे दुर घोड़े थे।र गददे हैं थीर हरे जैसे के तैसे है ॥ १९ । तव डेक्डी दारी ने पुकारके राज-भवन के भीतर समाचार दिलाया॥ १२। श्रीर राजा रात ही को उठा श्रीर श्रपने कर्माचारियों से कचा मै तुम्हें बताता हू कि अरामियों ने इस से क्या किया है वे जानते हैं कि इस लोग मुखे है इस कारक वे छात्रनी में से मैदान में किएनें की यह कटकर गये हैं कि जब वे नगर से निकरोंगे तब हम वहां मर जाएंगे क्योंकि वहां महंगी पड़ी है और उन की जीते ही पकड़कर नगर में घुसने पाएंगे ॥

कि को घोड़े नगर में बच रहे है उन में से लेगा पांच घोडे लें श्रीर उन को भेजकर इम हाल जान लें। वे तो इखाएल की सारी भीड़ सी है जो नगर मे रह गई है खरम है इसारल की जी भीड़ भर मिट गर्ड है उसी के समान हैं॥ 98। से। उन्हों ने दे। रथ श्रीर उन के घोड़े लिये श्रीर राजा ने उन की श्रराम की सेना के पींके भेजा थीर उस ने जहा आस्रो देखो ॥ १५ । से वे यर्दन तक उन के पीके चले गये थार क्या देखा कि सारा सार्ग वस्त्रां श्रीर पान्नों से भरा पहा है जिन्हे अरामिया ने चतावली को मारे फ्रेंक दिया तब दूत लीट आये थीर राजा से यह कद सुनाया॥ १६। से। लेगो। ने निकलकर ध्रराम् के हेरीं की जूट लिया श्रीर यहाया के वचन के अनुसार एक सम्रामिदा सक्त शेकील् मे खार दे। समा जय भेकेल में विकने लगा ॥ १७ । धौर राजा ने उस सरकार की जिस के काथ पर वह टेक लगाता था फाटक का श्रीधकारी ठहराया तब वह फाटक में लोगों के नीचे दवकर मर गया यह परमेश्वर के जन के उस वचन के अनुसार हुआ के। उस ने राजा के अपने यहां याने के समय कहा था॥ १८। परमेश्वर के जन ने जैसा राजा से यह कहा था कि कल इसी समय ग्रामरान् को फाटक में दे। सम्रा जब एक येकेल् से थार एक सम्रा मैदा एक येकेल् से विकास वैसा ही हुआ, १९। श्रीर उस सरदार ने परमेश्वर के जन को उत्तर देकर कहा , या कि सुन चाहे यहावा श्राकाश के मरी ए खोले ती भी क्या रेसी वात हो सकेगी श्रीर उस ने कहा या सुन तू यह श्रपनी खांखों से तो देखेगा पर इस मन में से खाने न पाएशा, २०। यह उस पर ठीक घट गया से। बह फाटन में लोगों के नीचे दबकर मर जाया ॥

(एलीया के जारवर्णकण्डी की की सी रिं)

C. जिस स्त्री के घेटे की रलीशा ने जिलाया था उस से उस ने कहा था अपने घराने समेत यहां से जाकर खहा कहीं तू

१३। पर राजा को किसी कर्माचारी ने उत्तर देकर कहा | रह सके वहां रह क्योंकि यदायाँ की इच्छा है कि श्रकाल यहें वह इस देश में सात खरस लें। क्षना उद्देशा॥ २। परमेश्वर को जन के इस वचन को बातुसार बद्ध स्त्री खपने घराने समेत पलिश्वितया के देश में जा सात वरस रही ॥ ३। सात वरस के बीते यर वह प्रांलिश्तिया के देश से लाट खाई कीर स्प्रपने घर धीर भूमि को लिये दोहाई देने की। राजा के पास गई॥ है। राजा परमेश्वर के जन के सेवज मोहजी से बाते कर रहा था और उस ने कहा था जा बहे बहे काम रलीशा ने किये है उन्हें सुभ से वर्णन कर ॥ ५। जब वह राका से यह वर्णन कर ही रहा था कि रलीशाने रक सुर्दे की जिलाया तव जिस स्त्री को वेटे की उस ने जिलाया था वही श्राकर श्रापने घर श्रीर भूमि के लिये देखाई देने लगी से गोइकी ने कहा है मेरे प्रमु है राजा यह वही स्त्री है श्रीर यही उस का बेटा है जिसे एलीशा ने जिलाया था॥ ६। जब राजाने स्त्री से पूछा तब उस ने उस से सब कह दिया से। राजा ने एक हाकिम की ग्रह कहकर उस के साथ कर दिया कि जो कुछ इस का या बरन जब से इस ने देश को क्री इंदिया तब से इस की खेत की जितनी षामदनी श्रव ले। हुई हो सब की परे मरवा दे॥

(एलाएल का ध्यरान की गद्दी खीन लेना)

 श्रीर एलीशा दामिश्क को गया श्रीर जब श्ररास् के राजा बेन्हदद् की जो रोगी था यह समाचार मिला कि परमेश्वर का जन यहां भी श्राया है, ८। तव ' उस ने इस्रायल् से कहा भेट लेकर परमेश्वर के जन से मिलने की जा थीर उस को द्वारा यद्वावां में यद पूक कि क्या बेन्ददर् जो रागी है से बचेगा कि नही। १। तब हजारस् भेंट के लिये डॉमञ्जू की सब उत्तम उत्तम बस्तुओं से चालीय बंट लंदवाकर उस से मिलने की चला ग्रीर उस की सन्तुख खड़ा दोकर कदने लगा तेरे पुत्र ध्रराम् को राजा बेन्ददर् ने मुक्ते तुक वे यद पूछने को मेना दै कि स्था में नो रोगी हूं से

<sup>(</sup>१) मूल में यद्दीवा ने ग्रंकाल गुलाधा है।

बकूंगा कि नहीं॥ १०। एलीशा ने उस से कदा जाकर कह तू निश्चय न यचेगा क्योंकि यहाया ने सुभ पर प्रगट किया है कि यह नि सदेह सर ्वारगा ॥ ११ । श्रीर घह उस की खोर टकटकी बांधकर देखता रहा यहां लों कि बह लिजत हुखा तब परमेध्वर का जन रोने लगा॥ १३। त्व इकारल् ने पूछा मेरा प्रमु प्रयो रोता है उस ने उत्तर दिया इस लिये कि मुक्ते मालूम है कि तू इस्रार्शितया पर वया ध्या उपद्रव करेगा उन की गठयाले नगरीं की तू फूंक देगा उन के जवानी की तू तलवार से घात करेगा उन के वालवच्ची को तू पटक देशा खैर उन की शर्भवती स्त्रिया को तू चीर डालेगा॥ १३। एकारल् ने कहा तेरा दांच जो कुत्ते चरीखा दें के। क्या है कि ऐसा वडा काम करे रलीशा ने कहा यदावा ने मुक्त पर यह प्रग्नाट किया दै कि तू श्वराम् का राजा दी जाएगा॥ १८। तब वह एलीगा से विदा दीकर श्रपने स्वामी के पास ग्रापा थीर उस ने उस से पूछा रलीशा ने तुम से ध्या फदा उस ने उत्तर दिया चर्च में मुक्त से जहा कि घेन्ददद् नि सन्देह **घ**चेगा ॥ प्य। दूसरे दिन उस ने रजाई की लेकर जल से भिगो दिया थै।र उस की उस की मुद्र पर खीका दिया थ्रीर वह मर गया। तव इजाएल उस की स्थान पर राजा हुआ ॥

(रसारली याराम् का राज्य,)

१६। इखारल् के राजा ग्रहाव् के पुत्र योराम् के पाचवे वरस में जब यहूदा का राजा यहे। ग्रापात् जीता था तब यहे। ग्रापात् का पुत्र यहे। राम् यहूदा पर राज्य करने लगा ॥,१७। जब बह राजा हुआ तब बत्तीस वरस का था थीर ग्राठ वरस ला यह्यात्म में राज्य करता रहा॥ १८। बह इखारल् के राजागों की सी चाल चला जैसे ग्रहाब् का घराना चलता था क्योंकि स्व की स्त्री ग्रहाब् को बेटी थी थीर बह सस काम की, करता या जी ग्रहाबा के लेखे बुरा है ॥ १९। तीभी पहांचा ने यहूदा की नाथ करना न चाहा यह सस के दास दाजद के कारक हुआ क्योंकि इस ने

उस की यचन दिया था कि तीरे यंश के निमित्त में सदा तेरे लिये एक दीपक वरा हुआ खंदांगा। २०। उस के दिनों में स्दोस् ने यहूदा की श्रधीनता क्रोडकर श्रवना एक राजा यनो लिया। २९। तव योराम् अपने मव रथ माध लिये हुए साईर् की गया श्रीर रात की चठकर उन गरें।-मियों को जी उसे घेरे हुए ये और रथों के प्रधाना को भी मारा श्रीर लेंगा अपने अपने देरे की भाग गये॥ २२। यो ग्दोस् यहदा के वण से कृट गया थीर स्नाल ले। यैसा ही है। उस समय लिया ने भी यष्ट्रदा की श्रधीनता क्वांड दिई॥ ३३। याराम् के थार सब काम थार का कुछ उस ने किया से। क्या यहदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक मे नहीं लिखा है॥ २४। निदान योराम् व्यपने पुरसाक्षा के संग साया क्षीर उन के यीच दालदपुर में उसे मिट्टी दिई गई ग्रीर उस का पुत्र प्रदल्याए उस की स्थान पर राखा हुआ।

(यहूदी जाएउयार का राज्य)

२५। श्रहाव् के पुत्र इसारल् के राजा वारास् के वारहव वरसे में यहूदा के राजा यदीराम् का पुत्र ग्रहत्यार् राज्य करने लगा ॥ २६। जय थ्रहन्यार् राजा<sup>ं</sup> घुष्रा तय वार्डस यरस जा **या थीर** यक्शलेम् मे एक ही द्यरस राज्य किया श्रीर उस की माता का नाम श्रतस्याट् या जी इशाम्ल् के राजा श्रोमी को प्रोती थी॥ २०। वह श्रदाव् के घराने की सी चाल चला थै।र खड़ाव् के घराने की नाई यद काम करता था जा परोवा के लेखे घुरा है कि वद यहाव् के घराने का दामाद घा॥ 🗝 । थ्रीर यद श्रष्टाय के पुत्र योराम् के छंग गिलाद् के रामीत् में श्रराम् के राजा इजाएल् से लड़ने की गया थीर खरामियों ने योराम् की घायल किया॥ २९। से। राजा याराम् इम लिये लैाट शया कि यिनेल् में उन घावों का इलाज कराए जी उस की खरा-मियां के राघ से उस समय लगे सब वह एकाएल् के साथ लड़ रहा था श्रीर श्रदाय का पुत्र योरास् की यिज्ञेल में रोगी रहा इस से यहूदा के राजा यहाराम का पुत्र श्रद्धक्याह उस की देखने गया ॥

(येहू का धानियेक चीर राज्य)

र्ट, तब रलीया नयी ने निवयों के चेला में से रक की युलाकर उस से फहा कमर याध दाध में तेल की यह कुणी लेकर गिलाइ के रामे।त् का जा। २। कीर घटा पहुचकर येष्ट्र को द्वी यहाशापात का पुत्र सार निम्श्री का पाता है क्रुठ् लेना तब भीतर जा उस की खड़ा कराकर उस के भाइयों से खला एक मीतरी कीठरी में ले जाना॥ ३। तय तेल की यह कृष्यी लेकर तेल की इस को सिर पर याः कादकर डालना कि यदाया यों फरता है कि में इसाग्ल्का राजा दीने के लिये तेरा श्रमियेक कर देता रूतव द्वार रो।सकर भागना चिलम्य न करना ॥ है। से चद जवान नवी गिलाइ के रामेत् के गमा ॥ १। वहां पहुचकर उस ने क्या देशा कि सेनापति बैठे हुए हित्य उस ने फादा दे सेनापति मुभी तुभ से जुरू करना है येष्ट्र ने पूछा हम सभा में किस से उस ने कदा दे सेनापति तुमी से ॥ ६। जब घट उठकार घर में गया तय उस ने यह काइकर उस के सिर पर तेल डाला कि इनाग्ल् का परमेण्वर यहावा या करता दें कि में व्यपनी प्रजा इशाग्ल् पर राजा द्योने के लिये तेरा प्राभियेक कर देता हू ॥ ७ । से। तू श्रपन म्यामी श्रदाय् के घराने का मार डालना विषय से मुक्ते प्रापने दास नविवीं के वारन प्रापने सव दासे। के रूपन का की ईक्षेत्रेल् ने घटाया पलटा मिले ॥ ८। प्रदाय का सारा घराना नाम दी जाएगा भार में प्रदाव के वंश के दर एक लडके को थ्रीर इसार्ल् मं के व्या वन्धुर व्या स्वाधीन घर एक की नाथ कर डालुगा॥ ९। श्रीर मे अदाय् का घराना नयात् के पुत्र यारीयाम् का सा श्रीर प्रिच्याच् के पुत्र वाजा का सा कर दूगा॥ ५०। भीर ईजेंबेल् की पिनेल् की भूमि में कुते खाएंगे खार उरा की मिट्टी देनेदारा कीई ने देशा। सब यद द्वार खे।लकर्माम गया॥ १९। तत्र गेटू अपने खामी के कर्माचारियां के पास निकल स्नाया स्नार एक ने उस से पूका क्या क्षुश्रल है यह यावला क्यों तेरे पास षाया था उस ने उन से कहा तुम की मालूम देशा।

कि यह कीन है और उस से य्या वातचीत हुई ॥ १२। उन्दोने कहा मूठ दै हमे वता दे उस ने कहा उसने सुमारी कहा ते। घहुत पर मतलव यह कि यदीवा यों करता दें कि में इसारल्का राजा दीने के लिये तेरा श्रीभेषेक कर देता हूं ॥ १३ । तब उन्हें। ने मह ष्यपना ष्रपना बस्त्र उतारकर उस के नीचे सीढी शी पर विकाया और नरसिंगी पूजकर कहने लगे कि येटूराचा है॥ १४। ये। येटू की निम्शीका पीता सीर यद्दीशापात् का पुत्र था उस ने योराम् से राजद्रोह की शोष्ट्री किई। योराम् ता सारे इसारल समेत प्रराम् के राजा इजारल् से गिलाद् को रामोल को रक्षा कर रहा था ॥ १५ । पर राजा यहाराम् आप जा घाष यरास्के राजा इजाएल् से युद्ध करने के समय उस की खरामिया से लगे चे उन का इलाज कराने के लिये विजेत की क्षीट गया था। से। येष्टू ने कहा यदि तुम्दारा ऐसा मन दो तो इस नगर में से कीई निकलकर यिजेल में धुनाने की न जाने पाए ॥ १६ । तब येहू रध पर चठकर यिनेन् का चला जहा ये।रास् पडा पुत्रा या श्रीर यहूदाका राजा श्रद्ध ज्याद् योराम् के देखने का वद्दां स्राया था॥ १७। यिजेल् में के गुम्मट पर जा पद्दब्या दान्हा था उस ने येहू को स्ना स्नाते हुए दल की देखकार कहा मुक्ते एक दल दीखता है, यहाराम् ने कहा एक सवार की युलाकर उन लेगो। से मिलने की भेज खैार वह **उन से पूके वया कुणल है।। १८। से। एक स**वार च ससे मिलने की ग्राया थीर उस से कहा राजा पूक्तता है यया कुघल है येहू ने कहा कुघल से तेरा क्या काम घटकर मेरे पाँछे चल । सा पद्दरर ने कत्ता बर दूत उन के पास पहुचा ते। पा पर लैं। हो स्राता ॥ १९ । सब उस ने दूसरा सवार भेजा थै। उस ने उन के पास पर्चकर कदा राजा पूछता है यया कुशल है येह ने कहा कुशल से तेरा वया काम चटकर मेरे पीके चल ॥ २०। तव पदकर ने कहा घट भी उन के पास पहुचा ते। या पर लै। ट नदीं याता थीर दाकना निस्थी के येति येष्ट्र का सा से बद तो बीड़दे की नाई शंकता

है। २१। योराम् ने कहा नेरा रय ज़ुतवा सब उस का रघ जुत ग्रया तब इसारल् का राजा यहारास् थ्रीर यहूदा का राजा श्रष्टच्याह् दोना श्रपने श्रपने रघ पर चठकर निफल गये खीर येडू से मिलने की वाहर जाकर यिजेली नाबीत् की मूर्गि में उस से मेंट किई ॥ २२ । येहू की वेखते ही यहाराम् ने पूका हे येहू क्या कुशल है येहू ने उत्तर दिया जब लां तेरी माता ईजेंबेल् बहुत सा हिमाला श्रीर टोना करती रहे तब लेा कुंशल कर्षा ॥ २३ । सब यहाराम् रास् फेरके थार ग्रहस्याह से यह कदकर कि हे श्रह्णाह् विश्वासघात है भाग चला॥ २४। तव येष्टू ने धनुष की कान तक खींचकर यहारास् के पर्की हों के बीच रेग तीर मारा कि वह उस का घुदय फीडकर निकल गया थीर वह थपने रथ में भुक्तकर गिर पड़ा॥ २५। तब येडू ने विद्कर् नाम श्रपने एक सरदार से कहा उसे उठाकर यिजेली नावात् की मूमि में फ्रेंक दे स्मरण ता कर कि जब में श्रीर तू इस दोनी एक स्रा सवार द्रोकर उस के पिता श्रहाझ के पी हे पी हे चल रहे थे तब यहावा ने उस से यह भारी वचन कहवाया कि, २६ । यहाळा की यह वाग्री है कि नावीत् थीर उस की पुत्रो का जी ख़ुन हुआ। उसे मे ने देखा है खीर यहांवा की यह वार्या है कि मै उसी भूमि में तुमें बदला दूगा। से। श्रव यद्दोवा के उस वचन के अनुसार इसे चठाकर इसी मूर्गि में फेंक दे॥ २०। यह देखकर् यहूदा के राजा अहन्याह् वारी को भवन को मार्ग से भाग चला और येहू ने सस का पीका करके कहा उस का मी रथ हो पर मारी से। वह विव्लाम् के पास की ग्रूर् की चढाई पर मारा गया श्रीर मितिहो तक मार्गकर मर गया॥ २८। तव उस के कर्माचारियों ने उसे रथ पर यह-भलेस् को पहुचाकर दाजदपुर मे उस के पुरखायो के बीच मिट्टो दिई॥

२९। स्महज्याह् ती खडाव् के पुत्र योरास्की ज्यारहवे वरस से यहूदा पर राज्य करने लगा था।

इ०। जक्ष येहू यिन्नेल् की श्राया सब ईजेबेल् यह सुन यापना योखों में सुमी लगा यापना सिर संवार-कर खिडको में से आंकने लगी॥ ३९। से जब येड् फाटक होकर था रहा था तब उस ने कहा दे श्रपने स्वामी के घात करनेहारे जिसी वया कुणल है॥ ३२। तव उस ने खिङ्की की ग्रीर मुद्द उठाकर पूका मेरी श्रार कीन है कीन। इस पर दो तीन खोजी ने उस की ग्रीर भांका॥ इड। तब उस ने कहा उसे नीचे गिरा दें। से। उन्हों ने उस की नीचे गिरा विया थ्रीर उस के लोडू की कुछ छीटे भीत पर थ्रीर कुछ घोड़े। पर पड़ी थ्रीर उस ने उस की पाब से लताड दिया॥ ३४। तब यह भीतर जाकर खाने पीने लगा थार कहा जाखा उस सापित स्त्री का देख ला थीर उसे मिट्टी दे। वह तो राजा की बेटी है। ३५। जब वे उसे मिट्टी देने गये तब उस की खापड़ी . पाची और इचेलियों के। होड़कर उस का और कुछ न पाया ॥ ३६ । से। उन्हां ने लैं। टकर उस से कह दिया तब उस ने कहा यह यहोवा का वह वचन है का उस ने खपने दास तिश्वी रुलियाह से कहवाया या कि ईबेवेल् का मांसे यिन्नेल् की भूमि में मुत्तों से खाया जाएगा ॥ इ०। ग्रीर ईजेबेल की लेश्य यिजुल की भूमि पर खाद की नाई पडी रहेगी यहां लें। कि कोई न कहेगा कि यह र्इक्रेवेल है ॥

शामरोन् में रहते थे से। येहूं ने ग्रामरोन् में रहते थे से। येहूं ने ग्रामरोन् में उन पुरानियों को पास जो। यिजेन् के हाकिम थे खीर खहाव को सहकेशका के पालनेहारों को पास पत्र लिखकर भेजे कि॥ २। तुम्हारे स्थामी को वेटे पोते ती। तुम्हारे पास रहते हैं खीर तुम्हारे रथ थीर घे। हो भी है। खीर तुम्हारे एक गंढवाला नगर थीर हांच्यार भी है सो इस पत्र के हाथ लगते ही, ३। धपने स्थामी को वेटे। में से जो सब से खट्या थीर येगाय हो। उस को छाठकर उस को पिता की गड़ी पर बैठाओ। धीर खपने स्थामी को घराने के लिये लड़े। ॥ १। पर वे निपट हर गये खीर कहने लगे

<sup>(</sup>१) मूल ने. आपने हार्थ। (२) मूल ने आपना हार्थ धनुष से भरके।

उस की साम्दने दे। राजा भी ठहर न सकी फिर इस कदा उद्धर सकीरो ॥ ५। तब की राजधराने के काम पर घा चौर ले। नगर की जपर घा उन्हों ने चौर पुरनियों श्रीर 'लहकेबाका के पालनेदारीं ने येडू के पास यों कहला भेजा कि दम तेरे दास है जो खुंछ तू दम से कहे उसे इस करेंगे इस किसी की राजान वनारंगे, तो तुभे भार से ई कर ॥ ६। से उस ने दूसरा पत्र लिखकर उन की पास भेजा कि यदि तुम मेरी छोर के हा धार मेरी माना ता अपने स्वामी के घेटों पाता के सिर कटवाकर कल इसी समय तक मेरे पास यिजेल मे शांकिर शाना। राजपुत्र ता की सतर मनुष्य घे से। उस नगर के रईसें के पास पलते थे॥ ७। यह पत्र उन के दाथ लगते दी उन्दा ने उन सत्तरी राजपुत्री की पक्रदक्षर मार डाला धीर उन के सिर टीकरियों में रखकर यिजून की उस को पास भेज दिये॥ ८। श्रीर एक दूत ने उस की पास जाकर वता दिया कि राजकुमारी के सिर था गये हैं तब उस ने कहा उन्हें फाटक में दे। केर करके विद्यान ली रक्खी ॥ १ । विद्यान की उस ने बाहर सा खरे रोकर सारे लेगों से कहा तुम तो निर्देश हो मैं ने श्रपने स्वामी से राजद्रोद की ग्रीष्ट्री करके उसे घात किया पर इन सभी के। किस ने मार डाला ॥ १०। श्रव जान सो कि जी वचन यदेवा ने अपने दास एलियाद के द्वारा कहा था उसे उस ने पूरा किया है जो यचन यहावा ने प्रदाय के घराने के विषय कहा उस में से एक भी बात बिना प्ररो दूर न रहेगी ॥ १९। से श्रदाव के घराने के जितने लेगा यिजेल में रह गये उन सभी की थीर चस के जितने प्रधान पुरुष श्रीर मिन्न श्रीर याजक चे उन सभी की। येष्ट्र ने मार डाला यहां लें कि उम ने किसी की जीता न होडा ॥ १२। तब वह यहां से चलकर शोमरीन् की गया भीर मार्ग में षरवाचों के जन कतरने के स्थान पर पहुचा, १३। कि यष्ट्रदा के राजा अञ्चल्याद् के भाई येष्ट्र की मिले थीर खेळ उस ने पूछा कि तुम की न दे। तथ उन्हों ने उत्तर दिया छम प्रष्ठज्याद् के भाई हैं थे।र राज-

पुत्रों थीर राजमाता की बेटों का कुशल तेम पूछने की जाते हैं। 98। तब उस ने कहा सन्हें जीते पक्ष हो। से। उन्हों ने उन की छी। बयालीस पुष्प थे जीते पकडा थीर जन कतरने के स्थान की बावली पर मार हाला उस ने उन में से किसी की न की हा।

१५। जत्र वह वहां से चला तब रेकाव् का पुत्र यद्दीनादाव् सास्त्रने से याता हुया उस की मिला। **उस का कुंग्रल उस ने पूक्**कर कहा मेरा मन तो तेरी खार निष्कषट है से ख्या तेरा सन भी वैसा ही है यहानादाख़ ने कहा हां ऐसा ही है किर वस ने कहा ऐसा हो तो खपना द्वाध मुक्ते दे उस ने ष्रपना द्वाय उसे दिया श्रीर वह यह कहकर उसे श्रपने पास रथ पर चळाने लगा कि, १६ । मेरे संग चल खार देख कि मुक्ते यहावा के निमित्त कैसी जलन रहती है से। यह उस के रथ पर चठा दिया गया॥ १७। शोमरेान् कें। पद्चकर उस ने पद्दीवा को उस यचन को अनुसार को उस ने रालियाइ से कदा या यदाव के जितने शोमरीन् में बचे रहे उन सभी की मारके विनाश किया॥ १८। तब येहू ने सब लोगों की एकट्टा करके कवा श्रहाव ने ती बाल् की घोडी ही उपासना किई घी अब येह उस की उपायना बढ़के करेगा ॥ १९ । से अब बाल् के सव नवियों सव उपासका थीर सब यासकों की मेरे पास झुला लाख्रो उन में से कोई भो न रह जार क्योंकि बाल के लिये मेरा एक बड़ा यत्त होने-वाला है जो कोई न प्राए से। जीता न वचेगा। येहुने यह काम कपट करके वाल् के सव उपासकीं को नाथ करने के लिये किया ॥ २०। तय येष्ट्र ने कहा वाल् की एक पवित्र महासभा का प्रचार करे। से। लेगों ने प्रचार किया। २९। श्रीर येष्ट्र ने सारे इस्राएल् में दूत भेते से। खाल् के सब उपासक श्राये यहां लों कि ऐसा कोई न रह गया जी न षाया दे।। धीर वे वाल् के भवन में इतने श्राये कि बह एक सिरे से दूसरे सिरे लीं भर गया॥ २२। तव उस ने उस मनुष्य से को यस्त्र को घर का श्रीधकारी या कष्टा वाल के सव उपासकों के लिये

<sup>(1)</sup> मूल में, भूनि पर न गिरेगी।

निकाल ले आया॥ २३। तब येंहू रेकाव् के पुत्र यहोनादाब् की संग लेकर बाल् के भवन में गया भार बाल् के उपासकों से कहा कूठकर देखे। कि यहां तुम्हारे संग्रा यहावा का कोई उपासक तो नही है केवल बाल्ही के उपासक है। २८। तब वे मेलबाल ग्रीर हामबलि चढ़ाने का भीतर गये येहू ने तें। श्रस्वी पुष्प बाहर ठष्टराकर उन से कहा था यदि उन मनुष्या मे से जिन्हें में सुम्हारे हाथ कर दूं को ईसी अधने पार ते। को वर्ष जाने दे उस का प्राया उस के प्राया की सन्ती जाएगा॥ २५। फिर बाब दि। मर्बाल चढ चुका तब येहू ने पहरुष्ट्रीं थार सरदारां से कहा भीतर जाकर उन्हें सार डाला कोई निकलने न पाए सा चन्द्वां ने चन्द्वे तलवार से मारा श्रीर पद्वस्य श्रीर सरदार उन की। बाहर फ्रेंककर बाल् के भधन के नगर की गये ॥ २६। थीर उन्हें। ने वाल् के मवन से की लाठे निकालकर फूक दिई ॥ २७ । थीर वाल् की लाठ की उन्हों ने तोड़ डाला थीर खाल की भवन को ढाकर पायखाना वना दिया थै।र वह क्षाच ले। रेसा ही है।। २८। या येह ने खाल्की द्वतारल् में से नाश करके दूर किया ॥ २९ । तै।भी नवात् के पुत्र यारीवाम् जिस ने इश्रारल से पाप कराया या उस की पापा की अनुसार करने से अर्थात् वेतेल् श्रीर दान् में को थाने के बक्क्ड़ों की पूजा उस से तो येट्ट यालान हुआ। ॥ ३०। धीर यहोखाने येहू से कहा इस लिये कि तूने वह किया सो मेरे लेखे ठीक है और श्रहाख़ के घराने से मेरी पूरी इच्छा के ब्रनुसार वर्ताव किया है तेरे परपेश्ते के पूत्र लों तेरी सन्तान इसाएल की गट्टी पर विराजती रहेगी ॥ ३१। पर येहू ने इस्रारल् के परमेश्वर यद्दीवा की व्यवस्था पर सारे मन से चलने की चौकसी न किर्द वरन यारीबाम् जिस ने इसारल् से पाप कराया था उस के पांचा के ब्रानुसार करने से बह श्रलान हुत्रा॥,

वस्त्र निकाल ले था से वह उन के लिये वस्त्र भारा, ३३। जी यर्टन से पूरव श्रीर है शिलाद का सारा देश श्रीर आदी श्रीर स्वेनी श्रीर मनश्रीई का देश अर्थात अरीएर् से लेकर की अनीन् की तराई के पान है गिलाद धार बाशान् तक ॥ ३४ । येटू के धीर सब काम जी कुछ उस ने किया थीर उस की सारी बीरता यह सब क्या इसारल् के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है ॥ ३५ । निदान येहू श्रपने पुरखाश्रो के सा से।या श्रीर शामरान् में उस को मिट्टी दिई गई थ्रीर उस का पुत्र यद्दीस्त्राहाज् चस के स्थान पर राजा हुआ। ३६ । येटूके **शोम** -रान् मे इसारल् पर राज्य करने का समय ता ग्रट्टाईस वरस का था॥

(यहाप्रात्र का चात से वचकर राजा है। जाना )

११ • ज्व अहज्याद् की माता अतस्याह् ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया तब उस ने सारे राजवंश की नाश कर डाला ॥ २। पर यहे। श्रेबा के। राजा ये। राम् की वेटी श्रीर श्रद्यच्याह की बहिन थी उस ने श्रद्यच्याह की पुत्र याश्राण् को घात द्वानेवाले राजकुमारा के वीच मे चुराकर धाई समेत बिकैंगने रखने की कीठरी से बिपा दिया थ्रीर उन्दों ने उसे अतल्याह से ऐसा किया रक्या कि वह मार हाला न गया ॥ ३। श्रीर वह उस के पास यहावा के भवन में कु. वरस क्रिपा रहा और श्रतस्याद् देश पर राज्य करती रही॥ 8। सतवे खरस में यद्दीयादा ने जल्लाही स्रीर पहरुषों के शतपतियों की बुला भेजा ख्रीर उन की यहीवा के भवन में अपने पास ले स्राया श्रीर उन से वाचा बान्धी श्रीर यहावा के मधन मे उन की किरिया खिलाकर चन की राजपुत्र विखाया॥ ५। थीर उस ने उन्हें थाचा दिई कि यह काम करे। अर्थात् तुम में से एक तिहाई के लेगा जी विश्राम-दिन की खानेवाले हों से राजभवन के पहरे की चै। क्योर एक तिहाई के लेगा सूर् नाम फाटका में उहरे रहें छै।र एक तिष्ठाई के लोग ३२। उन दिनों यहावा इसारल् की घटाने पहस्त्रीं के पीके के फाटक में रहे येा तुम भवन की ला। थे। इजारल् ने इवारल् का बद्द सारा देश चीकसी करके लेगीं की रोके रहना ॥ ७। ग्रीर

तुम्टारे दे। टल अर्थात् जितने विशामदिन को बाहर जानेवासे हो सा राजा के श्रासपास हाकर यहावा के भवन की चौकसी करे । द। थीर तुम प्रपने थपने द्वाच में द्वीचयार लिये हुए राजा की चारी ग्रीर रहना और जो कोई पांतियों की भीतर घुमना चाहे वद मार डाला जाए थै।र तुम राजा के बाते जाते उस के संग रहना॥ १। यहीयादा यास्त्र की इन सारी खाजाओं के खनुसार शतपतियों ने किया। वे विषामदिन की जानेहारे और विषामदिन की जानेद्वारे दोनें। दस्तें के खपने खपने जनें की संग लेकर यहीयादा याजक के पास गये॥ १०। तब याजक ने शतपतियों की राजा दाजद के धर्के थीर काले जा प्रदेशवा के भवन मे घों दे दिई ॥ १९ । से वे पद्दबर खपने खपने दाघ में द्वीचवार लिये हुए भवन के दक्किवनी कोने से लेकर उत्तरी कोने ले। वेदा थार भवन के पास राजा की खारी शार उस की आ इं करके खड़े हुए ॥ १२ । तब उस ने राज-कुमार की बाहर लाकर उस के सिर पर मुक्ट थीर साबीपत्र धर दिया तत्र लेगों ने उस का श्रीभपेक करके उस की राजा बनाया फिर ताली बजा बजाकर बाल उठे राजा खीता रहे॥ १३। जब खतस्याद् की पद्दक्षों धीर लोगों का दीरा सुन पड़ा तब बद उन के पास यदीवा के भवन मे गर्ड ॥ 98 । श्रीर उस ने वया देखा कि राजा राति के प्रमुखार खम्भे के पास खड़ा है ग्रीर राजा के पास प्रधान थ्रीर तुरही बनानेहार खडे हैं थ्रीर सब लेगा ग्रानन्द करते श्रीर सुर्राष्ट्रयां खबा रहे है तब प्रतल्याष्ट् ग्रयने बस्त्र फाइकर राजदेग्ट राजदेग्ट यो युकारने लगी ॥ १५। तब यद्यायादाः याजक ने दल के यधिकारी शतपतियों की याचा दिई कि उने भवनी पांतियों को बीख से निकाल से काकी। खीर जार थीर जितना स्पेषा जिस की एका यहावा की को ई उस के पंदे चले उसे तलवार से मार कि मवन में ले आने की हो, था इस सब की डासे। या बक्त ने ते। यद कवा कि यह यदीवा के ∥या बक्त से गा अपनी जान पहचान के से।गों से लिया मयन में मार हाली न काए ॥ १६। से। उन्हों ने दोनी किर थै।र भवन में जो कुछ टूटा फूटा दे। उस की स्रोर से उस की जगर दिई श्रीर यह उस मार्ग से सुधरा दें॥ ६। तीमी यांजकों ने मधन में जी टूटा चली गर्फ जिस से घोड़े राजभवन में जाया करते फूटा था उसे यदीखाश राजा के तेईसर्व बरस तक चे श्रीर वहां वह मार डाली गई॥

१९। तस्र यहोषादा ने यहोसाको धीर राजा प्रजा के बीच प्रशिवा की प्रजा दीने की वाचा बन्धाई थै।र एए ने राजा श्रीर प्रजा के बीच भी याचा बन्धाई ॥ १८ । सद्य सब लेगों ने खाल् के भवन की। जाकर का दिया थीर उस की वेदियां थीर मूरते भली भांति तोड़ दिई थीर मतान् नाम बाल् के यासक को विदियों के साम्बने ही घात किया। थीर याजक ने यहावा के भवन पर अधिकारी ठहरा दिये॥ १९ । तब वह शतपतियों जल्लादों थै।र पहस्त्री थीर सब लोगों की साथ लेकर राजा की यहावा के भवन से नीचे ले गया श्रीर पहरुश्री के फाटक के मार्ग से राजभवन की पहुचा दिया श्रीर राजा राजग्रद्धी पर विराजमान हुया ॥ २०। से सब लेगा स्रानन्दित हुए स्रीर नगर में शान्ति हुई। स्रतस्याद ते। राजभवन क पास तलवार से मार डाली गई थी॥ (यहास्राम् का राज्य)

१२. ज्ञाब यहायाश् राजा हुया तब वह सात बरस का था। ग्रेटू के सातवे व्यरस में यद्दीश्राश् राज्य करने लगा श्रीर यस्थलम् मे चालीस खर्स लीं राज्य करता रहा उस की माता का नाम सिट्या था की वेशेंबा की थी। २। और जब सो यहायादा याजन यहायाज्ञ को शिका देता रहा तब लें वह वही काम करता रहा की यहावा के लखे ठोक है ॥ ३। ताभी कर्ष स्थान शिराये न शये प्रजा के लेश तब भी जंचे स्थानां पर खोल चड़ाते श्रीर छूप सलाते रहे।

8। ख्रीर यदे। खाँच ने याज को से कहा पवित्र कि हे हुई बस्तुयों को जितना खेरैया यदे। या के भवन में पहुंचाया चाए खर्चात् शिने दुए लेशी का द्रपैया थीर जितने द्रपैये के की कीई यास्य ठहराया न सुधराया था॥ छ। सी राखा यदीस्राश ने

पूका भवन में जो जुरू ट्रटा फूटा है उसे तुम क्यों नहीं सुधारते भला श्रव से श्रपनी जान पहचान के लोगों में ग्रीर स्पैयान लेना का तुन्हें किल पुका है। उसे भवन को सुधारने को लिये दे दे। ॥ ८। तब याजकी ने मान लिया कि न ते। इम प्रजा से छै।र रूपैया र्ले ग्रीर न भवन की सुधराएं ॥ १। पर यहीयादा याजक ने एक संदूक ले उस के ठकने से छेद करकें उस की यहीवा की भवन में आनेहारे के दिहने धाष पर वेदी के पास धर दिया खीर देवकी की रखवाली करनेहारे याजक उस से वह सब ख्रेया हाल देने लगे जा यहावा के भवन में लाया जाता षा॥ १०। जब उन्हों ने देखा कि सदूक में ऋदुत खपैया है तब राजा के प्रधान थ्रीर महायाजक ने ष्राकर उसे पैलियों में खांध दिया थैं।र यहें। या के भवन में पाये हुए क्पैये की जिन लिया॥ १९। तब चन्दों ने उस तें। ले हुए रुपैये की उन काम कराने-द्वारी के द्वाध में दिया जी यद्वावा के भवन में श्रीधकारी घे श्रीर इन्हा ने उसे यहावा के भवन के बनानेष्टारे वकद्रया, १२०। राजीं श्रीर संगतराशीं को दिया थ्रीर लकही थ्रीर गर्छ हुए पत्थर माल लेने में वरन जो कुछ भवन में के टूटे फूटे की सरम्मत में खर्च हिता था उस में लगाया॥ १ई। पर जी क्रीया यहीवा की भवन में स्नाता था उस में से चान्दी के तसले चिमटे कटोरे तुर्राहयां व्यादि सेने वा चान्दी के किसी प्रकार के पात्र न वने॥ १८। पर वह इनाम करानेहारी की दिया गया ख्रीर उन्हों ने उसे खेकर यहावा के भवन की मरस्मत कि ई॥ १५ । छीर जिन के द्वाध में काम करनेहारीं की देने के लिये खपैया दिया जाता था उन से आपक लेखा न लिया जाता था क्योंकि व चर्चाई से काम करते थे॥ १६। स्रो संपैया दे। प-विलियों क्रीर पापविलियों के लिये दिया जाता था यद्य ते। यद्देश्या की भवन में न लगाया गया वद्द यासकों को मिलता था॥

यहीयादा यासक खीर खीर यासकीं की बुलवाकर | लिया तब वह यहशसेम् पर भी चढ़ाई करने की श्रापना मुंद किया॥ १८ । तस्र यहूदा के राजा यहास्राश् ने उन सब पवित्र वस्तुओं की जिन्हे उस के पुरखा यद्दीशापात् यद्दीराम् श्रीर श्रद्धच्याद् नाम यहदा की राजायों ने पवित्र किया था थीर अपनी पाँचत्र किर्द हुई वस्तुग्री की भी श्रीर जितना साना यहोवा के भवन के भगड़ारा में श्रीर राजभवन में मिला उस सब की लेकर श्रराम् के राजा दकारल् के पास भेज दिया खेरीर बहें यह अलेस् के पास से चला गया॥ १९ । योष्याश्च के थीर सब काम जी चस ने किये से। स्या यहदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं ॥ २०। यात्रीक् के कर्म्मचारियों ने राजद्रोह की ग्रोष्टी करके उर्च को मिल्लो को भवन में जो किल्ला की उतराई पर या मार डाला॥ २९। स्रधीत् शिमात् का पुत्र योजाकार् ग्रीर शोमेर् का पुत्र यहाजाबाद स्ना उस को कर्मीचारी थे उन्हों ने उसे ऐसा मारा कि यह मर गया तब उसे उस के पुरखाओं के बीच दाकदपुर में मिट्टी दिई खीर उस का पुत्र असस्याह उस के स्थान पर राजा हुआ।

(यही प्राहाल का राज्य)

१३ श्रीह ज्याह के पुत्र यहूदा के राजा योखाश्र के तेई वर्ष

वरस में येष्ट्र का पुत्र यहीत्र्याहान् श्रामरीन् में इसा-रल् पर राज्य करने लगा थे।र सम्रह धरस ली राज्य करता रहा ॥ २ । श्रीर उस ने बह किया जी यहेवा के लेखे दुरा है अर्थात् नवात् के पुत्र यारी-वाम् जिस ने इसारल् से पाप कराया था उस के पापे। के अनुसार वह करता रहा खीर उन की क्वीड़ न दिया॥ ३। से। यहे। या का काप इसारल के विक्रु महक उठा थीर बह उन की अराम् के राजा इजाएल थै।र उस के पुत्र वेन्हदद् के छाथ में लगातार किये रहा ॥ ४ । तय योखाहान् ने यहोवा की मनाया श्रीर यहोवा ने उस की युन लिई क्योंकि उस ने ९०। तब थ्रराम् के राजा इजारल् ने गत् नगर इस्रायल् पर का श्रेष्टेर देखा कि श्रराम् का पर चढ़ाई किई खीर उस से लढाई करके उसे ले राजा उन पर कीता अन्धेर करता था। पा से

यदेखा ने इसारल् की रक कुडानेहारा दिया था श्रीर विश्वराम् के वश से कूट गये श्रीर श्रकारली ध्राले दिनों की नार्ष फिर प्रपने खपने हेरे में रहने लग्रे ॥ ६। तीर्भी घे रेसे पापी सेन फिरे जैसे यारीवाम् के घराने ने किया थीर जिन के अनुसार चस ने इसारल से पाप कराये थे पर उन में चलते रहे और शोमरीन में प्रशंरा भी खडी रही॥ ।। ग्राराम् की राजा ने ती। यद्याध्यादाज् की वेना से से क्षेत्रल प्रचास सवार दस रच थीर दस एकार प्यादे क्रोड दिये घे व्यांकि उस ने उन की नाम किया भीर मरद मरदक्षे ध्रुलि में मिला दिया था ।॥ ८। यात्राहाल को थीर सब काम की उस ने किये थीर उस की बीरता यह सब क्या इसारल् के राजाकी को इस्तिद्यास की पुस्तक में नहीं लिखा है॥ ९। निदान यद्दीक्षादार्ज् क्रवने पुरखाक्री के सम साया श्रीर शामरान् से उसे मिट्टी दिई गई थीर उस का पुत्र योखाज्ञ उस के स्थान पर राजा धुया ॥

(यामात्र का राज्य द्वार एलीजा की चत्यु)

प्राचित्र के राजा यायाण्य के राज्य के संतीस्त्र व्यस्त में यद्दी का प्राच्य व्यस्त में यद्दी का प्राच्य व्यस्त यद्दी का प्राच्य व्यस्त में स्वारल् पर राज्य करने लगा खीर सेलिं व्यस्त राज्य करता राजा। प्राच्य करने लगा खीर सेलिं व्यस्त के स्वारल् से प्राप्त कराया था। उस के पापे कराया था। उस के पापे के यानुसार व्यद्ध करता रहा थीर उन से कला न हुत्या। पर । यो खाण्य के खीर स्वयं काम जी। उस ने किये खीर जिस वीरता से व्यद्ध यहूदा के राजा अमस्याद् से लडा यह स्वयं क्या स्वारल् के राजाखी के स्तिद्धास की पुस्तक में नहीं लिखा है। पर । विराजने लगा खीर यारी वास्त उस की गद्धी पर विराजने लगा खीर यो खाण्य की शोमरीन् में स्वारल् के राजाखी के वीच मिट्टी विर्क गई।।

१४। क्रीर एलीया की यह रेगा लग गया था विस से यह पीड़े मर गया से इस्वाएल् का

राजा योषाश्र उस के पास गया और उस के ऊपर राकर कप्टने लगा द्वाय मेरे पिता द्वाय मेरे पिता द्याय द्रसारल् के रथ थीर सवारे।॥ १५ । रलीशा ने उस से कदा धनुव खीर तीर लेखा। जब वह इस को पास धनुष<sup>े</sup> खीर तीर से खाया, १६ । तब उस ने इस्राग्ल्को राजा से कदा धनुष पर अपना दाघ लगा। जब उस ने अपना दाघ लगाया तब रलीशा ने अपने हाथ राजा के दायों परधर दिये॥ १७। तव उस ने कदा प्रव की खिड्की खोल। जब उस ने उसे खोल दिया तब रलीया ने कहा तीर क्रोड़ दे से। उस ने तीर क्रोड़ा थ्रीर रलीया ने कदा यद तीर यदे। या की ख्रीर से झुटकारे खर्थात् श्रराम् से हुटकारे का चिन्द है से पू श्रपेक् मे श्राम् की यहां ली मार लेगा कि उन का श्रन्त कर हालेगा।। १८। फिर उस ने ऋदा तीरीं की ले खेैार जब उस ने उन्दे लिया तब उस ने इसारल् के राजा से कद्या भूमि पर मार । तब बद्य तीन वार मारकर ठहर गया॥ १९ । खीर परमेश्वर को जन ने उस पर क्रोधित दोकर कहा तुमे ती पाच क वार मारना चाहिये था करने से तो तू खरास् की यदां लें। मारता कि उन का अन्त कर डालता पर अब तू उन्हें तीन ही बार मारेगा ॥

२०। से एलीशा मर गया खीर उसे मिट्टी दिई गई। धरम दिन के घीते पर मेखाब के दल देश में खाये थे॥ २१। लेगा किसी मनुष्य की मिट्टी दें रहे थे कि एक दल उन्दें देख पढ़ा से उन्दों ने उस लेश की एलीशा की कबर में डाल दिया तब एलीशा की घड़ियों के कूते घी वह जी उठा खीर खपने पार्थी के बल खड़ा हो गया॥

३२ । यदीषाद्याज्ञ के जीवन भर खरास का राजा द्यापाल् इखारल् पर खंधेर करता रहा ॥ ३३ । पर यदीवा ने उन पर अनुग्रह किया खीर उन पर दया करके खपनी उस वाचा के कारण जी उस ने इतादीस् इस्टाक् खीर याकूछ से वान्धी धी उन पर कृपाटृष्टि किई खीर तव भी न ती उन्दे नाथ किया खीर न खपने सास्त्रने से निकाल दिया ॥ २८ ।

<sup>(</sup>१) जूल में रीदने के लिये पृति के समाम कर दिया या।

से। श्ररास् का राजा हजाएल् मर गया थीर उस का पुत्र वेन्द्रद् उस के स्थान पर राजा हुआ। २५। थीर यहे। श्राहाज् के पुत्र यहे। श्राश्च ने हजाएल् के पुत्र बेन्द्रद् के हाथ से वे नगर फिर ले लिये जिन्हे उस ने युद्ध करके उस के पिता यहे। श्राहाज् के हाथ से कीन लिया था। ये। श्राश्च ने उस की तीन श्रार जीतकर इसाएल् के नगर फिर ले लिये।

( भ्रमस्याह् का राज्य )

१४. इस्रायल् के राजा याबाहान् के पुत्र याबाध्र के दूचरे बरस में यहूदा की राजा योखाश का पुत्र समस्य ह राजा दुषा॥ २। जब यह राज्य करने लगा तब पचीस बरस का या ख्रीर यक्जलेम् मे उनतीस बरस ली राज्य करता रहा और उस की माता का नाम यहास्रद्वीन् या जा यस्त्रप्तेम् की श्री॥३। उस ने वह किया जो यहीवा के लेखे ठीक है तै। भी छापने मूलपुरुष दासद की नाई न किया उस ने ठीक क्रापने पितायोश्याश्यको से काम किये॥ ४ । इस के दिनों में कचे स्थान शिराये न गये स्रोग तब भी उन पर खोल घडाते थीर धूप कलाते रहे॥ ५। षव राज्य उस के द्वाध में स्थिर देश गया तब उस ने श्रपने उन कर्म्यचारिये। की मार डाला जिन्हे। ने उस के पिता राजा के। मार डाला था॥ ६। पर उन ख़ूनिया को लड़केकालों को उस ने न मार डाला क्योंकि यदेष्याकीयइ खाचा मूसाकी व्यवस्था की युस्तक में लिखी है कि पुत्र के कारण पिता न मार डाला जार श्रीर पिता के कारण पुत्र न मार दाला जार जिस ने पाप किया है। वहीं उस पाप के कारण भार डाला जाए॥ १०। उसी प्रमस्याह ने लेान की तराई में दस इजार रदोमी पुरुप मार हाले श्रीर मेला नगर मे युद्ध करके उमे ले लिया श्रीर उस का नाम योक्तेल्' रक्खा श्रीर वह नाम श्राज तक चलता है ॥

८। तब स्रमस्याष्ट् ने इसारल् के राजा यहास्राश् के पास खेा येष्ट्र का पाता श्रीर यहास्राहाल् का पुत्र

या दूती से कहला भेजा कि या हम एक दूसरे का साम्हना करें॥ ९। इसाएल् के राजा यहाँ याश ने यहूदा के राता ग्रमस्याह् के पास यों कहला भेजा कि लबानान् पर के एक महन्नेड़ी ने लवानान के एक देवदार के पास कदला भेजा कि अपनी चेटी मेरे घेटे का व्याह दे इतने में खर्वानान् में का एक वनैला पशु पास से चला गया थार उस ऋड़बेरी की रौंद डाला ॥ त ने रदोमियों की जीता ती है इस लिये तू फूल चेंडा हैं उसी पर खड़ाई मारता हुआ घर में रह जा तू ग्रापनी हानि के लिये यहां क्यों हाथ डालेगा निस से तुब्बा घरन यहूदा भी नीचा खाएगा। १९॥ पर श्रमस्याद्द ने न माना से। इसाएल् के राजा यहा-श्राण् ने चढ़ाई किई श्रीर उस ने श्रीर यहूदा के राजा श्रमस्याद् ने यहूदा देश के वेत्श्रेमेश् में रक दूसरे का साम्देना किया। १२। श्रीर यहूदा इसारल् से द्वार गया थीर सक सक खपने खपने होरे की भागा ॥ १३। तब दसारल्का राजा यहीयाय यहूदा के राजा श्रमस्याइ की जा श्रहत्याइ का पाता क्षार यहात्राश का पुत्र या घेत्शेमेशू से पकड़ा और यस्थलेम् को गया श्रीर यस्थलेम् को शहरपनाइ मे से रप्रेमी फाटक से कोनेवाले फाटक की चार सा ष्टाय गिरा दिये॥ १४। थ्रीर जितना सीना चादी ग्रीर जितने पात्र यहोवा के भवन में ग्रीर राजभवन के भग्डारीं में मिले उन सब की श्रीर बन्धक लोगों की मी लेकर वह शामरान् का लाट गया ॥ १५ । यही आशू के श्रीर काम की उस ने किये श्रीर उस को बीरता ग्रीर उस ने किस रीति यहूदा के राजा श्रमस्याद् से युद्ध किया यह सब क्या इसारल् के राजाओं के इतिहास की पुरतेक मे नहीं लिखा है॥ १६। निदान पेछांश् श्रपने पुरखायों के संग शेया थीर उसे इसारल् के राजाश्री के बीच शामरीन् में मिट्टी दिई गई थीर उस का पुत्र यारीकाम् उंस के स्थान पर राजा हुया ॥

पि । यहीस्राहाज् को पुत्र इस्रायल् को राजा यहीस्राध्य को मरने को पीक्षे येग्स्राध्य का पुत्र यहटा (१) गूल ने तेरे मन ने तुसे उठाया है।

<sup>(</sup>र्श मार्थात् ईशवर का दनाया।

का राजा भमस्याष् यन्द्रद घरस जीता रहा ॥ १८। यामस्याष्ट्र की वीर काम वया यष्ट्रदा की राजाओं की इतिहास की पुम्तक में नहीं लिखे हैं।। १९। सर्व यस्थलेम् में उस की धिक्द्व राजदोष्ट की गोष्टी किर्द गर्द सव घट लाकी शु की माग गया से उन्हों ने उस की लिये लाकीश सी भेजकर उस की यद्यं मार खाला ॥ २०। तय यद घोड़ों पर रखकर यह शलेम् में पहुंचाया गया श्रीर घटां उस के पूर-खाओं के यीच उस की दासदपुर में मिट्टी दिई गर्च ॥ २१ । तथ सारी यहूदी प्रजा ने स्राजयाह् की की है। तद यस का थां लेकर उस के पिता श्रमस्याद के स्थान पर राजा कर दिया ॥ २२। इद्य राजा चनस्यात स्वयने पुरस्वास्त्री की सम सेव्या उस के पे के प्रजर्वाह ने एलत् की दृढ काकी यहूदा के द्या में फिर कर लिया।

(ष्ट्रसरे यारीयाग् का राज्य.)

३३। यष्ट्रदा के राजा ये। याश्य के पुत्र प्रमस्याद् के राज्य के पन्द्रद्विघरम में इग्राएल् के राजा यायाण् का पुत्र यारीयाम् शामरीन् मे राज्य करने लगा भीर रक्ताल स घरस ली राज्य करता रहा॥ २४। उस ने बद किया जा यदावा के लेखे युरा है प्रार्थात् नयात् के पुत्र यारीधास् विष्ठ ने इसारल् से पाप कराया चा उस के पापों के अनुसार घट करता रहा थीर उन से बह प्रलग न हुआ।। २५ । उस ने दराएल् का रियाना दमात् की घाती से ले खराया के ताल लें। क्यों का त्यां कर दिया जैसे कि इसा-रल् के परमेण्यर यद्दावा ने श्रामिते के पुत्र श्रपने दास ग्राचेपेर्वासी योना नत्री के द्वारा कहा था। २६। म्योकि यदाया ने सम्राग्ल्का दुख देखा कि यहुत ही कठिन है यरन क्या यधुषा क्या स्थाधीन कोई भी घचा न रहा छीर न इसारल् को लिये कोई उदायक था ॥ २०। यदे। या ने न कदा था कि मै इस्रारल्का नाम धरती पर से मिटा ढालूंगा परन्तु उस ने योखाश् की पुत्र यारीवास् के द्वारा उन की हुटकारा दिया ॥ २८। यारीवास की थीर सब जाम जी उस ने किये थीर कैसे पराक्रम

(१) नून में फहुवा। १५, नूस में प्राकाय के सले।

। के साथ उस ने युद्ध किया थीर दोमध्क् श्रीर दमात् को जो पहिले यहूदा के राज्य में घे दशाएल के वश में फिर कर लिया यह सब वया दकारल् के राखाओं के इतिदास की पुस्तक में नहीं लिखा है॥ २९ । निदान यारी धाम् अपने पुरक्षास्री के मग्रा को प्रसारल् के राजा थे सीया और उस का पुत्र जक्षयीद उस के श्यान पर राजा धुस्रा॥

( भाजसीह का राज्य )

१५. इसायल् के राजा यारीवास् के यष्ट्रदाको राजा स्रमस्याद का पुत्र स्रवर्याद राजा

हुंबा॥ २। जब वह राज्य करने लगा तब से जिह धरस का था भीर यस्थलेम् में वावन धरस ला राज्य करता रहा श्रीर इस को माता का नाम यकाल्याच्या जा यस्थलेम् की घी॥ ३। जैसे उस का पिता अमस्याद् बद्द किया करता था जा यद्दावा के लेखे ठीफ दै वैसे दी वह भी करता था॥ ४। तीओ कर्चे स्थान शिराये न गये प्रवा के लेशा तब भा उन पर खाँल चढ़ाते श्रीर छूप जलाते रहे॥ ५। यदे। या ने उस राजा का ऐसा मारा कि वह मरने की दिन लीं की को रहा थीर श्रलग सक घर मे रदता था थीर याताम् नाम राजपुत्र उस के घराने के काम पर ठहरकर देश के लागों का न्याय करता घा॥ ६ । श्रक्षर्याद् को फीर सब काम जे। उस ने किये से वया पहूरों के राजाकी के इतिहास की पुम्तक मे नदी लिखे दै॥ ७। निदान श्रक्यांट् . श्रंपने पुरखायों के संग साया थार उस का दाजदपुर में उसे के पुरखाओं। के श्रीच मिट्टी दिई गई और उस का पुत्र योताम् उस को स्थान पर रा**का हु**खा॥

(जक्याह का राज्य)

द। यहूदा के राजा अजर्याच् के अड्तोस्य बरस में यारीबास का पुत्र जक्ष्यीम् इसारल् पर श्रीमरीन् मे राज्य करने लगा थीर ह. महीने राज्य किया। ९। उस ने प्रपने पुरखायी की नाई यह किया जेा यरोया के लेखे दुरा है अर्थात् नवात् के पुत्र यारीवास् जिस ने इसारल् से पाप कराया था उस के पापा

के अनुसार श्रष्ट करता रहा ग्रीर उन से श्रह असा न हुआ। १०। बीर याकेश के पुत्र अलूम् ने उस से राजद्रोह की ग्रीष्ठी करके उस की प्रजा के सम्बन्ने मारा श्रीर उस का घात करके उस के स्थान पर राजा हुआ। १९। जक्षयीह के ग्रीर काम इसारल् के राजाशों के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। १२। यें ही यहाता का श्रह वचन पूरा हुआ जो उस ने येहू से कहा था कि तेरे परपेति के पुत्र लें तेरी सन्तान इसारल् की गट्टी पर विराजती जाएगी ग्रीर श्रेसा ही हुआ।

# (श्रञ्जूम का राज्य)

१३। यहूदा के राजा चिंजायाह् के उनताली से व्रे व्या में यां के का पुत्र श्राह्म राज्य करने लगा खार महीने भर शामरान् में राज्य करता रहा॥ १४। क्यों कि गादी के पुत्र मन्देम् ने तिसी से शामरान् का जाकर यां के पुत्र मन्देम् ने तिसी से शामरान् का जाकर यां के पुत्र श्राह्म को व्रहीं मारा खीर उसे घात करके उस के स्थान पर राजा हुआ॥ १५। श्राह्म के खीर काम खीर उस ने राजदेश को जी गाप्ता कि खास स्था स्था स्था स्था स्था स्था के दिशा भी पुस्तक में लिखा है॥ १६। तब मनदेम् ने तिसी से जाकर सब निवासियों खीर आस पास के देश समेत तिस्म को दिश सम का तिस्म के से समेत तिस्म की दिश मार लिया की उस में जितनी ग्रामंत्रती स्त्रियां थीं उन सभी को चीर डाला॥

#### (नमहेन का राज्य)

प्रशास होता के स्वान स्वत्यां ह के उनताली सर्वे क्षर से गादो का पुत्र मनहेस् इसाएल् पर राज्य करने लगा सीर दस वरस लों शोमरेान् मे राज्य करता रहा ॥ पर । उस ने वह किया जो यहावा के लेखे व्या है अर्थात् नवात् के पुत्र यारी बाम् जिस ने इसाएल् से पाप कराया था उस के पापों के स्वारत वह करता रहा सीर उन से वह जीवन भर खला न हुआ ॥ पर । अन्न श्रूर् के राजा पूल् ने देश पर चढाई कि की स्वार

किक्कार चान्दी इस इच्छा से दिन्हें कि , यह , मेरा सहायक है। कर राज्य की मेरे हाथ में स्थिर रक्कि ॥ २०। यह चान्दी अञ्गूर के राजा की देने के लिये मनहेम ने बड़े छड़े धनवान इसारितयों से ले लिई एक एक पुरुप की पचास पचास श्रेकेल चान्दी देनी पढ़ी से अश्रूर का राजा देश की छोड़कर तीट गया ॥ २९। मनहेम के खीर काम जी उस ने किये वे सब क्या इसारल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं ॥ २२। निदान मनहेम अपने पुरुवाओं के संग सेया श्रीर उस का एन प्रकार इसार उस के स्थान पर राजा हुआ ॥

#### (पकस्माह का राज्य)

२३। यहदा को राजा ग्राजयाह को पचास्रवे बरस में मनहेम् का पुत्र पक्षह्याह् शोमरीन् में इसाएल् पर राज्य करने लगा ग्रीर दो वरस लें राज्य करता रहा ॥ २८ । उस ने घदः क्रिया की यद्दीवा की लेखे वुरा है अर्थात् नवात् के पुत्र यारीवाम् जिस ने क्षकारल् से पाप कराया था उस की पापी की अनुसार वह करता रहा भीर उन से वह ग्रालग न हुआ।। २५। उस को सदीर रमस्याह की पुत्र पेकड ने उस से राजद्रोह की ग्रोही करके शोमरीन् के राजभवन के गुम्मट मे उस की थीर उस के सा श्राांख् श्रीर श्रर्ये के। सारा श्रीर वेकह के संग पचास गिलादी पुरुप थे श्रीर वह उस का घात करके उस के स्थान पर राजा हुआ।। २६। पक्ष ह्या इ के छै।र - सब काम जी उस ने किये सी इस्राएल को राजाओं के इतिहास की पुस्तक मे लिखे हैं।

# , (पेकड्रकाराज्य)

२०। यहूदा को राजा अजयीह को बावनवें बरस में रमल्याह का पुत्र पेकड शोमरान में इस्वारल पर राज्य करने लगा और बीस बरस लों राज्य करता रहा ॥ २८। उस ने बह किया की यहावा को लेखे खुरा है अर्थात जैसे पाप नखात को पुत्र याराखाम् जिस ने इसारल से पाप कराया था उस को पापों को अनुसार बह करता रहा और उन से बह अलग न हुआ। ॥ २९ । इसारल को राजा पेकड को दिनों में

<sup>(</sup>१) भयात् याजर्याह ।

षाशूर् के राजा तिरलरियलेगेर् ने प्राक्षर हप्योन् षाचेत्वत्माका याने।द केरेश् थीर दासे।र नाम नगरी का श्रीर गिलाद श्रीर गालील वरन नपाली के सारे देश को भी ले लिया थ्रीर उन के सेगे। की यंधुया करके अञ्जूर की से गया ॥ ३०। उन्जिप्याद के पुत्र याताम् के घीरव वरस में एला के पुत्र दाग्रे ने रमस्याद् के पुत्र पेकड़ से रासद्रोड की ग्रीष्ट्रो करके उसे मारा थीर उसे घात करके उस के स्थान पर राजा दुया॥ ३९। पेक्रह के बीर सब काम जी उस ने किये सी इसारत् के राजाणीं के दौतरास की पुस्तक मे तिये हैं ॥ ¹

#### (याताम् का राज्य)

इर। रमस्याद् के पुत्र दताएल के राजा पेकद् के दूसरे धरस में यहूदा के राजा उक्तियाद् का पुत्र योताम् राजा दुषा ॥ इइ । जय यद राज्य करने लगा तय पचीच यरस का या खार यस्य सेम् मे से।लप्ट घरस लीं राज्य करता रहा सीर उस की माता का नाम यस्या चा चही सादीक की घेटी भी ॥ इष्ट । उस ने यह किया जी यहीचा के लेखे ठीक है अर्थात जैसा उस के पिता चिन्नियाह ने किया था ठीक वैमा ही उस ने किया॥ ३५। तीभी छचे स्थान गिराये न गये प्रजा के लीग उन पर तय भी याँन चढाते थीर धूप सनाते रहे। यहाधा की मयन के उपरली फाटक की इसी ने बनाया॥ इद । योताम् के ग्रीर सब काम की उस ने किये ये क्या यष्ट्रदाके राजायों के इतिष्टास की पुस्तक में नहीं लिये है ॥ इ० । उन दिने। में यदावा बराम् के राजा रसीन् के। और रमस्याद् के पुत्र पैकद् को यष्ट्रदा के धिक्द्व भेजने लगा ॥ ३६ । निदान याताम् श्रपने पुरक्षाकी के सा साया श्रीर अपने मूलपुरुष दाजद के पुर में अपने पुरखायों के घीच उस की। मिट्टी दिई गई कीर उस का पुत्र खादाल् उस के स्थान पर राजा शुक्रा॥

(पाहाल का राज्य)

१६. इमल्याइ के पुत्र पेकड् के चत्रदवे यरस में यहूदा के राजा

ष्प्राष्टान् राज्य करने लगा तथ वद बीस वरस का था थार सालद धरस ली यक्यलेम् मे राज्य करता रहा थीर खपने मूलपुष्प दाकद का सा काम नहीं किया क्षे उस के परमेश्वर यदीवा के लेखे ठीक **दै॥ ३। परन्तु घट इस्डा**एल् के राजाश्री की सी चाल चला घरन उन जातियों के घिनीने कामों के ष्रनुसार जिन्हें यदेावा ने इसार तियों के साम्हने से देश से निकाल दिया था उस ने खपने बेटे की खारा में छोम कर दिया॥ ८। श्रीर अंचे स्थाने। पर श्रीर पदािबयों पर थीर सब दरे वृत्तों के तले वह विल चढाया थ्रीर ध्रूप जलाया करता था॥ ५। तब थाराम् के राजा रसीन् थ्रीर रमस्याद के पुत्र इस्रा-एल् की राजा पेक इने यस्त्र लेस् पर लड़ने की लिये चढाई किई ग्रीर उन्दों ने ग्राष्टाज् का घेर लिया पर युष्ट करको उन से फ़्रुक न धर्म पड़ा॥ ६ । उस समय प्रराम् के राजा रसीन् ने एलत् का प्रराम् के बग में करके यह दिया की छटां से निकाल दिया तय खरामी लेगा रलत् की गये खीर खांज के दिन लीं यहां रहते है। । । थीर खाहाल् ने दूत भेजक्रर श्राण्यूर्के राक्षा तिरल्पिले छेर्के पास कहला भेजा कि मुभ्ने अपना दास घरन घेटा जानकर चढाई कर थ्रीर मुर्भ भराम् के राजा थ्रीर इत्तारल्को राजा के दाय ये बचा जो मेरे विक्ट चठे है। दा श्रीर ख्राष्टाक् ने यद्योवा के भवन में ख्रीर राजभवन के भगड।री में जिसना साना चान्दी मिली उसे प्रश्रार की राजा की पास भेंट करकी भेज दिया ॥ ९। उस की मानकर अञ्जूर के राजा ने टिमक्क् पर चठाई किई थीर उसे लेकर उस के लेओं की यधुषा करके कीर् की से गया थीर रसीन् की मार डाला॥ १०। तय राजा यादाज् यात्रपुर्को राजा तिम्लीत्प-लेसेर् से भेट करने के लिये दानिश्क का गया थीर यहां की घेटी देखकर उस की सारी बनावट के खनुसार उस का नक्षण करियाद यानक के पास नमूना करके भेव दिया॥ १९। ठीक इसी नमूने के यानुसार विसे राजा स्नाष्टाक ने दिनाक्त से भेजा था करिय्याष्ट्र याजक ने राखा याष्ट्राक् के दिनिश्क् से योतास् का पुत्र स्राद्याल् राज्य करने लगा ॥ २ । जय प्राने लें एक घेदी बना दिई ॥ १२ । जब राजा

१३ । उसी घेदी पर उस ने ख्रपना हामबलि खीर ग्रमुझलि जलाया थार प्रघंदिय। श्रीर मेलखलियां का लोड़ छिडक दिया॥ १८। खीर पोतल की जी वेदी यहावा के साम्हने रहती थी उस की उस ने भवन के साम्बने से अर्थात् अपनी वेदी पीर यहीवा के भवन के बीच से इटाकर उस वेदी की उत्तर स्रोर रखा दिया॥ १५। तब राजा श्राष्टाज् ने करिय्याद् यातक की यह श्राज्ञा दिई कि भार के हामबाल सांस के अनुबलि राजा के देमबलि थार उस के अनुबलि थार सब साधारण लेगों के हामबलि अनुबलि खैर अर्घ बड़ी बेदी पर चक्या कर थीर देशमबलियों थीर मेलबलिया का सब लोडू उस पर हिडक छै।र पोतल की विदो को विषय में विचार कर्षगा ॥ १६ । राजा ष्राहान् की इस बाज्ञा के ब्रनुसार करियाइ याजक ने किया॥ १७। फिर राक्षा ख्राहाज् ने पाये। की पटरियों की काट डाला थीर दीदियां की उन पर से उतार दिया और गंगाल की उन पीतल के वैलें पर से जा उस को तले घे उतारकर पत्यरीं के फर्श पर धर दिया॥ १८। ग्रीर विश्राम के दिन के लिये वे। काया हुम्रा स्थान भवन मे खना था स्रीप राजा के बाहर स प्रवेश क्षरने का काटक उन, दोनों को, उस ने भ्राश्यार् के राखा, के कारण पदीवा के भवन में क्रिया । दया ॥ १९ । ग्राहान, के ग्रीर काम जो उस ने किये वे क्या यहूदा, के राजाश्री के इतिहास की पुस्तक में नहीं, जिखें है। २०। निदान आहाज् ग्रपने पुरवाग्री के सा सामा श्रीर उसे उस के पुरवाग्री के बीच दाकदपुर में मिट्टी दिई गई और उस का. पुत्र दिज्जियाह् उस के स्थान पर राजा, हुआ।।

(है। ये का राज्य ग्रीर इसावली राज्य का टूट जाना)

१७ यहूदा के राजा खादाज् के बारहवें बरस में एला का पुत्र देखे शोमरीन् में इसारल् पर राज्य करने लगा श्रीर नै।

दिसिक्ष् से आया तब उस ने उस वेदी की देखा | बरस लीं राज्य ,करता रहा ॥ २ । इस ने वही श्रीर उस की निकट जाकर उस पर खील चकाये॥ किया जो यहावा के लेखे वुरा है पर इसारल् को उन राजास्त्री को खराधर नहीं जो उस से पहिले घे॥ ३। उस पर स्रश्र्यूर के राजा श्रात्मनेसेर् ने चकार्ड किर्द थीर देशो उस के अधीन देशकर उस की भेट देनें, लगा॥ ४। पर अप्र्यूर्के राजा ने देश्ये, की राजद्रोह की ग्रोष्ट्री करनेहारा जान लिया क्योंकि उस ने से। नाम मिस्र को राजा को पास दूत भेजे खार श्रक्कूर् के राजा के पास सालियाना भेट भेजनी के। द दिई इस कारण प्रश्रुर् के राजा ने उस की बन्द किया और बेड़ी डालकर बन्टीगृह में डाल दिया॥ ५। तब अभ्यूर् के राजा ने सारे देंग पर चढाई किई बैगर शोमरीन की जाकर तीन वरस लीं उसे घेरे रहा॥ ६। होशे की नैविं व्यरस में स्नश्र्यू के राजा । ने शोमरीन् की ले लिया ग्रीर इसायल् की ग्रम्भूर् में ले जाकर इलड् में श्रीर हावे।र् श्रीर गीजान् निदियों के पास और मादियों के नगरों में खसाया॥ । इस का यह कारक है कि यदापि इसारिलये। का परमेश्वर यहीवा उन की मिस्र के राजा फिरीन् के हाय से हु हाकर मिस्र देश से निकाल लाया था तीभी उन्हों ने उस के विकट्ट पाप किया शीर. पराये देवताश्रोः का भय साना चा, 🖘 श्रीर विन सातियां का यहावा ने इसारशियां के साम्हने से देश से निकाला था। उन की राति पर धारा खपने राजास्रों की चलाई दुई रीतियों पर चले ये॥ ९। थीर इस्वारिलयों ने कपट करके ध्रपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अनुचित काम किये कैसे कि पहरुषों के गुम्मट से ले गढ़वाले नगर लें। प्रपनी सारी बिन्तियों में कचे स्थान बना लिये थे, १०। श्रीर सब कची पर्हास्थि। पर श्रीर सब हरे वृद्धीं के तले लार्डे थीर अजेरा खडे कर लिये घे, १९। श्रीर रेसे क्रचे स्थानें। में उन जातियों की नाई जिन की यहांचा ने उन की साम्हने से निकाल दिया या घूप जलाया ग्रीर यहावा की रिस दिलाने के योग्य धरे काम किये थे, १२। श्रीर मूरतीं की, उपाद्यना किई जिस के, विषय यहोद्या ने उन से कहा था कि तुम यह काम न करना॥ १३। तै।भी यद्याया ने, यद्य निवयों

<sup>। (</sup>१) नृक्ष में घुना।

कर उस सारी व्यवस्था के अनुसार जी में ने तुम्हारे हीसे पाप याराधाम् ने किये घे बैसे ही पाप इसारली पुरस्ताकों को दिरं ची कीर पपने दास निवया के भी करते रहे कीर उन से अलग न हुए। सह। अन्त राघ तुम्हारे पास पहुचाई है मेरी श्राचायों थार की पहाया ने इसारल की श्रपने साम्हने से दूर कर विधियों की माना करे। ॥ १८ । पर सन्दों ने न दिया तैसे कि सस ने श्रपने सब सास निवयों के द्वारा क्राना धरन अपने उन पुरक्षायों को नाई जिन्दों ने किटा था। मेा इसामल् अपने देश से निकालकर ध्यपने परमेश्वर यद्याचा का विश्वास न किया या वे भी एडीले यने॥ १५ । ग्रीर वे उस की विधियां थीर व्यपने प्रसाखी के बाघ उस की वाचा थीर हों। वितीनियां उस ने उन्दें दिई घी उन की सुन्क ज्ञानकर निक्रम्मी धातीं की पीछे पा लिये जिस से वे खाय निक्रम्मे दे। गय ग्रीर ग्रपनी चारी ग्रीर की इन क्रांतियों के पंक्षे भी जिन के विषय परावा ने उन्हें याचा दिई श्री कि उन की से काम न करना। १६। धरन उन्टों ने अपने परमेग्बर यहे।बा की सब षात्राणी के। त्याम दिया थीर दी वहही की मूरत ठालकर धनाई थीर प्रणेरा भी धनाई ग्रीर प्राकाश के सारे गण के। दग्डवत् किई ग्रीर वाल् की रुपामना किई, १९। थै।र स्वपने घेटे घे टेपों के। जारा में देशन फरके चढाया थीर भावी कदनेदारी से पूछने चौर ठोना करने लगे थै।र से पदीया के लेग्वे युरा है जिस से बद रिस्थियाता भी है उस के करने का प्रापनी एक्का से विक राये । १८। इस कारक यहीया इसारल से श्रीत क्रीधित हुआ थीर उन्दे अपने साम्दने से दूर कर दिया, यष्ट्रदा का गीत्र होड़ थीर कोई यचा न रहा॥ १९ । बीर यहूदा ने भी प्रापन परमेश्वर यद्दीचा की प्रान्ताएं न सानी यरन जी विधियां रुसाएल् ने चलाई थीं इन पर चलने लगे ॥ २०। मेा यदाया ने इसाएल् को सारी मन्तान का क्रीड़कर उन की दुः प्र दिया थीर लूटनेहारी के द्वाप कर दिया थीर अन्त में उन्हें अपने साम्हने से मिकाल दिया। २१। उस ने इसागल की ती दाकद के घराने के दाच से छीन शिया चौर उन्दों ने नयात् के पुत्र यारीयास् की खपना राजा किया

धीर सब दर्शियों के द्वारा इसाएल् थीर यहूदा की यह थीर याराधाम् ने इसाएल् की यहावा के पे के चलने कहकर सिताया था कि खपनी धुरी चाल के। इ- में खीचकर उन से बढ़ा पाप कराया॥ २२। से श्राक्ष्मर् की पहुंचाया ग्राया जहा वह श्राज की दिन ली रहता है॥

(इसारल के देश में जन्यजातिवासी का यसाया जामा)

२४। खीर व्यव्यूर् की राजा ने खाबेल् कृता व्यव्या इमात् खीर चपर्वम् नगरां से लागां की लाकर इसारिलयों के स्थान पर शेमिरीन् के नगरीं में बसाया धा ये ग्रामरान के व्यधिकारी दीकर उस के नगरीं में रप्टने लगे॥ २५। जब वे वदां परिले परिल रहने लगे तब पदावा का भय न मानते घे इस कारण यहाया ने उन के बीच सिंह मेजे की उन की मार क्षालने लगे॥ २६। इस कारण उन्छों ने स्रम्भूर् के राजा की पास काटला भेजा कि जी जातियों तूने चन को देशों से निकालकार शोमरान् को नगरों में यसा दिई हैं वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानतीं इस से उस ने उन के बीच सिंद भेजे है जो सन की इस लिये मार हालते है कि वे उस देश के देवता की रीति नहीं कानते ॥ २०। तब प्रण्णूर् के राजा ने प्राचा दिई कि जिन याजकों की तुन उस देश से ले याये उन में से रक्त की घटा पहुंचा दे। ग्रीर वे वदां जाकर रहें थीर वह उन की उस देश के देवता की रीति सिखाए॥ २८। से जो याजक भोमरीन् से निकाले गये थे उन में से एक जाकर चेतेल् से रधने लगा थीर उन की सिखाने लगा कि यहाया का भय किम रीति भानना चाहिये॥ २९। तीभी एक एक जाति के लोगी ने व्यपने व्यपने निज देवता वनाकर ग्रापने ग्रापने वसाये हुए नगर में उन क्रचे स्थानें। के भवनें। मे रक्खीं कें। श्रीमरेशनियें। ने बनाये थे ॥ ३०। बाबेल् के मनुष्यों ने ती (१) मूल ने कही गर्दनपासे। (१) मूल ने उन्हों ने प्राप्त में सुद्धीत्यनीत् की यूत् के मनुष्यों ने नेर्रास् की छमात् की येप दासा।

निमज् ग्रीर तर्ताक् की स्थापन किया ग्रीर सपर्वेमी लागा स्रापने घेटो का स्टूडमोलेक् स्रोर सनमोलेक् नास सपर्वेम् के देवताओं के लिये होम करके चढाने लगे ॥ ३२ । गां वे यदे।वा का भय मानते ता ये पर सव प्रकार के लेगों में से कचे स्थानों के याजक भी ठहरा देते थे जा जब स्थाना के भवनी में उन के लिये बाल करते थे॥ ३३ । वे यहावा का भय मानते ते। घे पर उन जा तयों की रीति पर जिन के क्षंच से व निकाल गये ये खपने खपने देवतायी की भी उपासना करते रहा। 58 । स्राज के टिन लें वे क्षपना पहिली रोतियां पर चलते हैं वे यहाया का भय नहीं मानते श्रीर न ते। श्रपनी विधियों श्रीर नियमें। पर श्रीर न उस व्यवस्था श्रीर श्राचा के ब्रमुसार चलते है को यद्योधा ने याकूछ की सन्तान की दिई घो जिस का नाम उस ने इसारल रक्खा था॥ ३५। उन से यहावा ने वाचा बांधकर **इन्दे यह खाचा दिई घो कि तुम पराये देवताखें।** का भय न मानना न उन्हें दग्रहवत् करना न उन की उपासना करना न उन की बील चढ़ाना॥ इद । परन्तु यद्दावा की तुम की बढ़े वल थीर वठाई दुई मुजा के द्वारा मिख देश से निकाल ले स्नाया तुम उसी का भय मानना उसी की दण्डवत करना थीर उसी की बलि चढ़ाना॥ ३०। थीर जी जी विधिया और नियम और जो व्यवस्था ग्रीर ग्राचारं उस ने तुम्दारे लिये लिखीं उन्दे तुम सदा चै।कसी से मानते रहे। श्रीर पराये देवतायों का भय न मानना ॥ ३८ । श्रीर जी बार्च में ने तुम्हारे साध बांधो है उसे न बिसराना ग्रीर पराये देवताग्री का भय न मानना ॥ ३९ । केवल खपने परमेश्वर यहावा का भय मानना बही तुम की तुम्हारे मृख शत्रुखी के हाथ वे बचारमा ॥ 80 । तीभी उन्हों ने न माना पर वे अपनी पहिली रीति के अनुसार करते रहे। १९। से। वे जातियां यदावा का भय मानती ते। थीं श्रीर श्रपनी खुदी हुई मूरती की उपायना भी करते रहे और जैसे वे किसते ये वैसे ही उन के वेटे पाते भी याज के दिन से करते हैं।

(हिजकियाह के राज्य का ग्रारम)

१८ म् माना के पुत्र इसारल के राजा देशों के तीसरे बरस में यहदा के राला खादाल्का पुत्र दिल्किया द्रासा दुश्रा ॥ २। जब बहराज्य करने लगा तब पचास अरस का था थ्रीर उनतीस वस्स ला यस्थलेम् मे राज्य करता रहा थार उस की माना का नाम प्रवी पा जा जक्र यं एको घेटी घो ॥ ३। जैसे उस के मूल-पुरुष दासद ने वदी किया घा सा विषया के सेखे ठींक है यैसा ही उस ने भी किया। 8। उस ने करे स्थान शिरा टिये लाठी की तीड टिया खशेरा को काट डाला थ्रीर पीतल का जी शौप मुसाने बनाया या उस की उस ने इस कारक चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इसारली उस के लिये धूप जलाते घे श्रीर उस ने उस का नाम नहुक्तान् । रक्खा ॥ ५ । वह इसारल् के परमेश्वर यदीया पर मरीसा रखता था। श्रीर उस के पी है यहूदा के सब राजाओं से कोई उस के वरावर न हुया स्रोर न उस से पहिले भी ऐसा कोई हुआ या॥ ई। स्रीर खड यदीवा से लगा रहा श्रीर उस के पीके चलना न क्षेत्र थे।र ने। स्राज्ञारं यदे। या ने मूसा की दिई थी उन का बद पालन करता रहा ॥ ७। से यहावा उस की संग रहा थ्रीर जहां कहीं यह जाता था वर्दा उस का काम सुफल दीता चा भीर उस ने श्रम्प्रर्के राजा से वलवा करके उस की प्रधीनता हो। इंदिई ॥ द । उस ने ख्रास पास के देश समेत अन्जा लें क्या पहरुष्टी के गुमार वया गढवाले नगर के सब पालिश्तियों की मार लिया।

(। राजा दिल्कियाद् के चै। घे व्यस में जो एला के पुत्र इसारल् के राजा देश का सातवां व्यस घा अध्यूर् के राजा शहमनेसेर् ने शोमरीन् पर चक्र करके उसे घेर लिया॥ १०। थीर तीन बरस के बोतने पर उन्हों ने उस को ले लिया से इस्कियाद् के कठवे व्यस में जो इसारल् के राजा होणे का नौवां बरस धा शोमरीन् ले लिया गया॥ १९। तब व्यस्थूर् का राजा इसारल् को वंध्या करके

<sup>. (</sup>१) मूसःमें उन के,पुरसा।

<sup>(</sup>१) पार्थान्. पीतल का टुकडा।

काशूर्म से गया थीर इसद् में थीर दाचीर् थीर मेरीसा करता है ॥ २०। तूं की कहता है कि नेर यहां गोजान नहियों के पास भीर माहियों के नगरों में युद्ध के लिये युक्ति थीर पराक्षम है सा केवल खसा दिया ॥ १२। इस का कारण यह था कि उन्हों वात ही बात है तू किस पर भरीसा रखता है ने भ्रापने परमेश्वर यहां था को बात न मानी बरन कि तू ने मुझ से बलवा किया है ॥ २९। सुन तू तो उस की बास को तोड़ा थीर जितनी खालागं तो उस कुचले हुए नरकट खर्थात् विस्व पर भरीसा यहां वात है उस पर यदि कोई टेक लगाए तो बह की दाय में चुमकर केदेगा। विस्व का राजा

( सन्देशिय की घटाई धीर उस की सेना का विनाय )

१३। दिसकियाद राजा के चैददर्घ घरम में प्राण्यूर्के राजा चन्हरीय ने यहदा के सब गढवाले नगरां पर चढ़ाई करके उन का ले लिया॥ प8। सव यहूदा के राजा धिक्किय्याद् ने पाश्रूर् के राजा के पाच लाकी गुका कल्ला भेजा कि मुक में यपराध पृथा मेरे पास में सीट जा थीर जी भार तू मुक्त पर डाले उस की मै चठाका। से प्रश्रार्के राजा ने प्रष्ट्वां के राजा चिज्ञिकयाद् के लिये तीन से किक्कारे चांदी खीर तीस किक्कार साना ठहरा दिया॥ १५। तथ जितनी चौदी पहाया के भवन और राजभवन के भगढ़ारा में मिली उस सय को रिल्कियाद् ने उसे दे दिया ॥ १६ । उस समय दिज्ञिकाष्याष्ट्रने यद्यायाको मन्दिर को कियाही से भीर उन रामी से भी जिन पर यहदा के राजा दिज्ञिकणाद ने साना मठाया या साने की कीलकर क्षण्यूर् के राजा की दे दिया ॥ १०। ताभी पाश्रुर् के राजा ने तर्तान् रय्सारीम् प्रीर रय्शाके को यही सेना देकर लाकी शुं से यह शले स्कें पास दिज्यिण्याद् राजा के विषद्ध भेज दिया से वि यस्फलेम् को गये श्रीर वर्षा प्राचकर उपरले पेष्यरे की नाली के पास धोवियों के खेत की सहस पर जाकर खडे दृश ॥ १८ । ख्रीर जय उन्हों ने राजा की पुकारा तय दिल्कियाद का पुत्र रल्या-कीम् जो राजध्याने के काम पर था बीर गेया हो। मत्री था श्रीर पासाप्का पुत्र येक्साट् जा स्तिदास का लिखनेधारा या ये तीनी उन के पास बाहर निकल राये ॥ १९ । रव्याको ने उन से कदा दिज्ञियाषु से कदी कि मदाराजाधिरास सर्थात् मारशूर्का राजा यें कदता है कि तू यद क्या

वात ही वात है तू किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुभासे यलवा किया दे॥ २९ । सुन तू ती उँच क्षुचले दुर नरफट प्राचीत् मिस पर भरासी रखता है उस पर यदि कोई टेक लगार तो बह उस को धाथ में सुमक्तर क्वेदेगा। मिस का राजा फिरीन अपने सद्य भरीसा रखनेहारी के लिये गेसा छी दे। ता है ॥ २३। फिर यदि तुम मुक्त चे कदि। कि दमारा मरे।सा श्रपने परमेडवर यदे।वा पर है से। क्या यह यही नहीं है जिस के जर्च स्थानों कीर वेदियों की दिल्कियाद् ने दूर करके यदूदा थीर यस्थलेम् से कदा कि तुम इसी घेदी के साम्दने जे। यद्यालेम् मे चै दय्डवत् करना ॥ २३ । मेा स्रव मेरे स्वामी अश्रृष् के राजा के पास कुछ वधक रख तथ म तुभे दें। एतार घोड़े दूगा क्या तू उन पर सवार चळा सकेगा कि नहीं। २८। फिर तू मेरे स्वामी के होटे में होटे कर्मवारी का भी कहा नकारके क्योंकर रधीं श्रीर सवारी के लिये मिस पर भरोषा रखता है।। २५। क्या मे ने यहावा के विना करे इस स्थान की उजारने के लिये चढाई किई दैयदेखा ने मुक्त से कदा दै कि उस देश पर चढाई करकी उसे उजार दे। २६। तब दिल्-कियाह के पुत्र रुवाकीम् खीर गेवा खीर ये। याह ने रव्याके से कहा श्रापने दासें से श्रामी भाषा से द्याते कर क्योंकि एम उमे समसते है और हम से यहूदी भाषा मे यहरपनाइ पर घैठे हुए सोगों के सुनते छाते न कर ॥ २९। रव्याके ने उन से करा व्या मेरे स्वामी ने सुके तुम्हारे स्वामी ही के वा तुम्हारे हो पास ये घाते कहने की भेजा है क्या उस ने सुने सन लागी के पास नहीं भेजा जी शहरपनाद पर बैठे है इस लिये कि तुम्दारे संग उन की भी अपनी विष्ठा खाना थै।र थ्रपना सूत्र पीना पड़े । २८। तय रव्याकी ने खड़ा हा यहूँदी भाषा में उंचे यट्य हे कदा मदाराजाधिराज वर्षात् व्राक्ष्यर् के राजा की

<sup>(</sup>१) मूल में कर्मावारिया में से एक प्रवर्ग का भी मुद्द केर के ।

बात सुने। ॥ ३९ । राजा ये। कहता है कि हिज्कि रेने यस्याकीम् को जो राजधराने के काम, पर पा य्याइ तुम की मुलाने न पाए क्योंकि वह तुम्हें मेरे दाय से बचान सकेगा॥ ३०। श्रीर बह तुम से यह कहकर यहीचा पर भी भरीसा कराने न पाए कि यहोवा निश्चय इस की खवाएगा थीर यह नगर थ्रश्रू के राजा के वश से न पहेगा। ३१। हिन्-कियाइ की मत सुना प्राक्रूर का राजा करता है कि भेंट भेजकर मुर्भे प्रसन्न करें। खार मेरे पास निकल थायो तब ध्रपनी श्रपनी दाखलता शीर श्रंजीर के वृत्त की फल खायो। थीर ग्रपने ग्रपने क्र्यह का पानी पीक्री॥ ३२। पीक्रेमे बाकर तुम को ऐसे देश में ले जाजंगा जी तुम्हारे देश की समान अनाज और नये दाखमध्य का देश रीडी ख्रीर दाखवारिया का देश, जलपादया श्रीर मधु का देश है यहां तुम मरेगो नहीं जीते रहेगो से जब दिज्जियाद यद कदकर तुम की बदकाए कि यदीया हम की वचारगातव उस की न सुनना॥ ३३। स्वा चीर कातियो के देवताओं ने ग्रंपने ग्रंपने देश की व्यभ्यूर की राजा की छाघ से कभी वचाया है ॥ ३८। ष्टमात् श्रीर श्रर्पाद् के देवता कद्दा रद्दे सपर्वेत् देना क्रीर दृटवा के देवता कहां रहे क्या उन्हें ने शामरीन् को मेरे हाथ से वचाया है। ३५। देश देश के सव देवताकों से से ऐसा कीन है जिस ने सपने देश की मेरे राष से त्रचाया हा फिर वया यदीवा यदशसेम् को मेरे हाथ से बचारगा॥ ३६। पर सब लोग चुप रहे श्रीर उस को उत्तर में एक बात न कही क्योरिक राजा की ऐसी खाचा थी कि उस की उत्तर न देना॥ इ०। तव हिल्कियाह्का पुत्र रखाकाम् की राज-घराने के काम पर था थीर ग्रेजा की मन्त्री था थीर ष्रामाप् का पुत्र योखाद् जो सतिहास का लिखनेहारा या इन्हों ने हिल्कियोइ के पास वस्त्र फाड़े हुण जाकर रव्रधाक की खाते कह सुनाई ॥

सव वह खपने बस्त्र फाड टाट क्षीकार यहावा के भठन में गया ॥ २। कीर उम १९ मूल ने नेरे साव वार्यार्थाद करी।

कीर शेवा मन्त्री की ग्रीर याजकी की पुरनियों की को सब टाट छो। हे हुए ये खामीस् के पुत्र यंशायाह नवी के पास भेज दिया ॥ ३। उन्दों ने उस से कहा दिज्ञियाद यें कदता दै कि याज का दिन संकठ थ्रीर उत्तदने थ्रीर निन्दा का दिन है. बच्चे सन्मने पर पुर पर जननी की जनने का धल न रहा ॥ 8 । बबा जानिये कि सेरा परमेश्वर यद्दीया रव्शाके की सव वात सुने जिसे उस की स्वामी श्राप्त्रार की राजा ने जोवते परमेश्वर की निन्दा करने की भेवा दे ग्रीर को वाते तेरे परमेश्वर यद्दीवा ने सुनी हैं उन्हे दपटे से। तू इन वचे हुस्री के लिये जी रह गये हैं प्रार्थना कर ॥ ५ । से दिल्कियाट् राजा के कर्मचारी यशा-याद् के पांस खाये॥ ई। तथ यशायाद ने उन से कहा अपने स्वामी से कहा कि यदे। या या कहता है कि को वचन तूने सुने दें जिन के द्वारा खण्णूर् के राजा के जने। ने मेरी निन्दा किई है उन के कारण मत हर ॥ छ। सुन मे उस के मन मं प्रेरणा करंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर श्रपने देश की लीट जार श्रीर मे उस की उसी के देश में तलवार से मरवा डालूगा।

८। से। रष्ट्रशाकेने लाटकर श्रश्यूर के राजा की लिया नगर से युष्ट करते पाया क्योकि **उस ने सुना घा कि वह लाकी** श्रृकी पास से उठ गया है ॥ ९ । श्रीर जय उस ने कूश् के राजा तिर्दाका की विषय यह सुना कि वह मुक्त से लड़ने की निकला है तब उस ने हिज्दियाह् की पास दूती को यह कहकर भेना कि, १०। तुम यहूदा की राजा हिर्ज़िक्याद् से यें कदना कि सेरा परिमेश्वर जिस का तू भरोसा करता है यह कहकर तुमे धोखान देने पाए कि यदश्वम् श्रष्टशूर् के राखा के वश में न पहुंगा॥ १९। देख तू ने ते। धुना है कि क्षप्रशूर्को राजाको ने सब देशों से कीसा किया है कि उन्दे सत्यानाश ही किया है फिर क्या तू १६ जिल हिल्कियाह् राजा ने यह सुना विचेगा ॥ १२ । ग्रीजान् श्रीर हारान् श्रीर रंसेप् श्रीर तलस्सार् मे रहनेहारे एदेनी जिल जातियों का मेरे पुग्खायों ने नाश किया क्यां उन में में किसी जाति

<sup>(</sup>१) नूल में प्रार्थना खडा।

के देवताकों ने उस की यचा लिया ॥ १३ । इमात् का राजा श्रीर पर्पाद् का राजा श्रीर सर्पर्धेम् नगर का राजा थार देना यार दट्या के राजा ये सथ कदां रहे। १४। इस पत्री का हिल्किय ह् ने दूती के द्वाच से लेकर पढ़ा तब यदावा के भवन में वाकर उस की यदाया के साम्दने फैला दिवा ॥ १५ । चीर यदेश्या से यह प्रार्थना किई कि ऐ इसारल् के परमेश्वर यद्याया दे कड्यों पर विराजनेदारे पृष्टियी के सारे राड्यों के क्यर केयल तू ही परमेण्यर है आकाण भीर पृष्यियी की तू हो ने बनाया है॥ १६। दे यदीया कान संगाकर शुन हे यहीचा खाँदा दी।सकर देख भीर सन्देरीय के यचना की सुन से जी उस न जीवते परमेण्य की निन्दा करने की करला भेजे दैं॥ १९। दे यदेग्या सच ता है कि स्वय्यूर् कं राक्षायों ने लातियों की थीर उन के देशों की उलाहा है. १८। फ्रांर उन के देवताओं की बाग में कीका है क्यों कि व ईंग्यर न घे वे मनुष्यों के बनाये दुए काठ भीर पत्थर शी के थे इस कारक वे उन की नाम करने पाये ॥ १९ । सी यय है हमारे परमेश्वर यदे। या तृ हम उस की हाथ से वचा कि पृषियो के राज्य राज्य के लोग जान ले कि केवल तू नो यदाया है॥

201 तय श्रामास् के पुत्र यशायाद् ने दिल्कियाद् के पास यद कदला भेजा कि इलाग्ल का परमेश्वर यहीयाया कदता है कि जी प्रार्थना तू ने श्राश्रूर के राजा सम्देरीय के विषय मुक्त में किई उसे में न सुनी हैं । २९। उस के विषय मुक्त में किंद उसे में न सुनी हैं । २९। उस के विषय में यहाया ने यद यजन कहा है कि सिय्योन् को कुमारी कन्या तुके तुन्क जानती खार तुके उद्घें में उदातों है यहशलम् की पूर्वा तुक पर सिर हिलाती है । २२। तू ने जी नामध्याई थार निन्दा किई हैं सो किम को किंद हैं था किम को किई हैं था किम को कि वह किया है इकाग्ल के प्रायत्र के विकाद के विकाद किया है इकाग्ल के प्रायत्र के विकाद के किया है। अपने दूती के द्वारा तू ने प्रभु को निन्दा करके कहा है कि बहुत से रथ सकर में प्रवेतों को सोटियों पर वरन लवानाम् के

यीच तक चढा याया दूं से। मै उस के ऊचे ऊचे देवदाक्या थीर प्रच्छे प्रच्छे स्नीवरी की काट हालूगा थार रस में जा सब से कवा टिशने का स्थान हो हर में थार उर के धन में की फलदाई वारियों में घुम्राा ॥ २४ । मै ने ता खुदघाकर परदेश का पानी प प्या पीर मिस की नहरों में पाय धरते ही उन्हें मुखा डाल्राा॥ २५ । क्या तूने नही सुना कि प्राचीनकाल व मै ने यही ठएराया थीर खराले दिना से इस की तैयारी किई घी से खब मैं ने यह पूरा भो किया है कि तू गढवाले नगरें का खण्डहर ही खरहद्दर कर दे॥ २६। इसी कारण उन मे के रहते-द्यारी का यस घट शया व विस्मित श्रीर सिन्नत हुग वे मैदान के क्वेंटि क्वेंटि पेंहीं श्रीर हरी घास यार इत पर की घास थार ऐसे खनाज के समान दी गये की वहने से पहिले मूख जाता है। २०। मे तो तेरा यैठा रहना थीर कूच करना थीर लीट व्याना जानता हू श्रीर यह भी कि तू मुक्त पर श्रपना क्रीध मङ्काता है।। २८। इस कारण कि तू मुक पर खपना क्रीध भड़काता थीर तेरे खिसमान की गात मेरे काना मे पड़ी है मे तंरी नाक मे अपनी नकेल **डालकर श्रीर तेरे मुट में श्रपना लगाम लगाक**र ांबस मार्ग से तू 'प्राया है उसी से तुमे लाटा दूगा ॥ र्र । ग्रीर तेरे लिये यह चिन्द होगा कि इस वरस ता तुन उउँ खायोगों का याप से याप दगे थीर दूमरे घरस उस से जी उत्पन्न ही सी खायोगे थीर तोचरे व्यरस व्योक्त वे ने ग्रीर उसे लवने पास्रोगे दाख की द्यारिया लगान ग्रीर उन का फल खाने पाण्रामी ॥ ३०। थ्रीर यहूदा के घराने के खर्चे द्वुए लेगा फिर जड पकड़ेंगे श्रीर फर्लेंगे भी ॥ ३९। की कि यदशलेम् में वं वचे हुए ग्रीर सिय्योन् पर्वत के भागे दुर लाग निकलेगे। यहावा श्रपनी जलन के कारक यह काम करेगा ॥ इर। से यहांचा स्रश्रूर् के राजा के विषय में यों कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पार्गा थीर न बद ढाल लेकर यस के साम्दने थाने या दस के छिन्द्व दमदमा खनाने पाएगा।

<sup>।</sup> १) मूल में प्रापनी कार्स कपर की क्षेत्र खडाई ।

<sup>(</sup>१) मूल में, भीचे की ग्रीर जड़।

जाएगा थै।र इस मगर में प्रवेश न करने पाएगा यहाला की यही वासी है। ३४। श्रीर में अपने निमित्त थीर खपने दास दासर के निमित्त इस नगर की रहा करके बचाउगा।

३५। उसी रात में क्या हुआ कि यहीचा के दूत ने निकलकर श्राश्चारियों की कावनी में एक लाख पचासी इजार पुरुपों की सारा थ्रीर भीर की खब लाग सबरे उठे तब क्या देखा कि लाण ही लाण पड़ी है। ३६। से अश्र्यर्का राजा सन्देरीय चल दिया और लीटकर नीनवे मे रहने लगा ॥ ३०। वहां वह खपने देवता निसेक् के मिन्दर में दगड़-वत् ऋर रहा था कि खद्रमोलेक श्रीर घरेसेर् ने उस की तलवार से मारा थीर खरारात देश में भाग गये थार उसी का पुत्र एसईट्टोन् उस के स्थान पर राज्य करने लगा ॥

(हिन्कियाह का सत्यु री यचना )

२०• उन दिनो में हिल्कियाह् रेसा रीर्गा हुआ कि मरा चाहता था थीर क्षामासूकी पुत्र यशायाह् नबी ने उस की पास जाकर कहा यदीया यी कहता है कि ग्रापने घराने के विषय जी खाद्या देनी ही सी दे क्योंकि तू नही खरे मन से अपने की तेरे सन्मुख जानकर चलता करता भाषा हू तब हिज्जियाह विलक विलंक काह कि तेरे मूलपुरुष दासद का परमेश्वर यद्दीया या कहता है कि में ने तेरी प्रार्थना सुनी ् खार तेरे बांचू देखे है सुन में सुमी चंगा करने पर हू । श्रीर मे तेरो स्रायु पन्द्रह सरस खार बका दूंगा (१) मूल में तेरे सान्हने ।

३३। जिस मार्ग से यह साया उसी से वह लैंटि मी श्रीर श्रश्शूर की राजा के राष्ट्र से तुमें श्रीर इस नगर की बचाकेंगा श्रीर में अपने निमित्त खार अपने दास टाकट के निमित इस नगर की रक्षा करंगा॥ ७। तव यधायाद् ने कदा श्रंसीरी की एक छिकिया सी जब उन्हां ने उसे लेकर फीडि पर बांधा तब यह चगा हो गया॥ ८। हिज़िक्याह ने ते। यशायाह चे पूछा था ग्रहीबा जो मुक्ते ऐसा चंगा करेगा कि मै परसी यहे। या के भवन की जा सक्रांगा इस का क्या चिन्द होता॥ १ । यशायाद ने कहा या यदीवा ना अपने इस करे हुए वचन की पूरा करेगा इस बात का तेरे लिये यहावा की ग्रीर से यह चिन्ह दोगा क्या ध्रपघड़ी की काया दस ग्रंग यठ जार वा दस श्रेष्ठ लैंग्ट जाए ॥ १० । हिन्दिक्षयाह ने कदा काया का दस ग्रंग श्रामे वकना ते। एलकी बात दे से। ऐसा न द्वार काया दस ग्रंथ पीके लाट कार ॥ १९ । तब यशायाद् नवी ने यदावा की पुकारा थार जाहान की ध्रुपघड़ी की छाया जा दस श्रिय कल खुर्की भी यहावाँ ने उस की भी के की श्रीर सीटा दिया ॥

(रिज्कियाह का गर्थ ग्रीर उस का दगह)

१२। उस समय वलदान् का पुत्र वरीदक्षलदान् जी वावेल्का रामा था उस ने चिज्कियाद के वचेगा मर जाएगा ॥ २। तब उस ने भीत की खोर रोगी होने की चर्चा सुनकर उस के पास पत्री ग्रीर मुंद फोर यहीया से प्रार्थना करके कहा, ३ । हे यहीया भेट भेकी ॥ १३ । उन के लामेहारा की मानकर हिज़्-में बिनती करता हू समरण कर कि में सञ्चाई खैार कियाह ने उन की ग्रापने ग्रनमील पदार्थी का सारा भगढार श्रीम चान्दी श्रीर दीना श्रीर सुगाध द्रव्य आया हू और जो तुमें अच्छा लगता है में हैं में और उत्तम तेल और अपने द्वीचयारी का सारा घर भीर प्रापने भग्डारा में जा जा वस्तुरं थी सा सब रीया ॥ । यशायाह् नगर के बीच में जाने न पाया दिखाई हिन्।कयाह् के भवन श्रीर राज्य भर में कि यहीवा का यह वचन उस के पास पहुंचा कि, कोई ऐसी वस्तु न रही जो उस ने उन्हें न दिखाई ध। लीटकर मेरी प्रका के प्रधान हिल्कियाह से हा॥ १८। तब यशायाह नवी ने हिल्कियाह राखा कं पास जाकर पूका व मनुष्य क्या कद गमे सीर कहां से तेरे पास स्नाये चे हिर्ज़ाक्याह ने कहा वे तो दूर देश से अर्थात् वावेल् से आये थे ॥ १५ । ूर्त यहावा के मधन में जाने पाएगा। । । । । प्रत्य से पूका सरे भवन में उन्दों ने क्या वर्ग देखा है हिन्दिक्याह ने कहा का कुछ मेरे भवन मे है सा सब उन्हा ने देखा मेरे भगडारों में कोई रेसी यस्त नहीं जो में ने उन्हें न दिखाई है। ॥ १६। यशायाद ने दिल्कियाद से कहा यहाया का यचन मुन ले ॥ १०। ऐसे दिन यानेवाले हैं जिन से जी कुछ तेरे भवन में है बीर जी कुछ तेरे पुरस्तायों का रक्का हुना याज की दिन सी भगडारी में है से सव वायेल् को उठ जाएगा परीया यह करता है कि कार्र यस्तुन बचेगी ॥ १८ । थ्रीर जी पुत्र तेरे यंश में उत्पन्न हो उन में से भी कितने। की वे बन्धु-बाई में से बारंगे थै।र वे योजे वनकर वावेल के राजभवन में ग्रेगि॥ १८। दिल्बियाद् ने यशाः याद से कष्टा यद्दीवा का वचन जे। तू ने कदा है के भला थी है फिर उस ने कहा बना मेरे दिनों में श्रांति कीर मञ्जाई धनी न ग्हेंगी॥ २०। दिल्कियाह् के थीर सब काम बीर उस को सारी बारता थार किस रीति उसने एक पोखरा थार नाली खुटवाकर नगर मे पानी पहुचा दिया यह सब क्या यहदा के रालाखें के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा दै॥ २९। निदान दिज्ञिकायाद् अपने पुरखाओ के यंग से गया थीर उस का पुत्र मनक्ष्में उस के स्थान पर राजा हुआ।

(मनाजे का राज्य)

२१ - ज्व मनश्ये राज्य करने लगा तथ यारह यस का था थार यस-श्रलेम् में पचवन घरम ली राज्य करता रहा थीर चस की माता का नाम ऐसीया था॥२। उस ने चन जातिया के चिनीने कामों के श्रनुसार जिन की यद्दीया ने इसाएलियों के साम्दने से देश से निकाल दिया था यह किया जा बहाबा के लेखे बुरा है। ह। चस ने चन अंचे स्थानी की जिन की उस की पिता हिक्कियाह ने नाग किया या किर बनाया थीर दशाएल् के राजा बदाय की नाई याल् के लिये वेदियां श्रीर एक प्रशेरा वनवाई श्रीर प्राक्ताश के मारे ग्रम की दग्डयत करता और उन की उपा-सना करता रहा ॥ 8 । और उस ने यहावा के । उस भवन में वेदियां बनाई जिस के विषय यदावा ने कदा या कि यक्शलेम् में में खपना नाम रख़्या। ५। वरन परीवा के भवन के दोना ग्रांगनों में भी वस में भाकाश के सारे शक के लिये विदियां

यनाई ॥ ६। फिर उस ने प्रपने घेटे की काम में देशम करके चढाया श्रीर शुभ श्रशुभ स्टूर्ती की मानता थीर टीना करता थीर खोमी थार भत सिद्धिवाली से व्यवहार करता था वरन उस ने रेसे बहुत से काम किये सा प्रशिवा के सेखे बुरे है ग्रीर जिन से घट रिसियाता है। । श्रीर ष्रियेरा की जी मूरत उस ने खुटवाई उस की उस ने इस भवन में स्थापन किया जिम के विषय प्रधाया ने दालद श्रीर उस के पुत्र सुलैमान से कड़ा शा कि इम भवन से खीर यहशलेम् में जिस की मैं ने इतारल्को सब गोत्रों मे से चुन लिया है मैं सदा नां प्रधना नाम रखूबता ॥ ८। श्रीर यदि से मेरी सब ब्राचाकों के बीर मेरे दास मुसा की दिई दुई चारी व्यवस्था के अनुसार करने की वै।कसी करें तो में ऐसान कदंशा कि की देश में ने इसारल् के पुरखाओं की दिया था उस से घे फिर निकलकर मारे मारे फिरेंगे ॥ १। पर उन्हों ने न माना वरन मनको ने चन की यहां ली भटका दिया कि उन्हों ने उन जातियों से भी वरुकर वुराई किई जिन्हें यहाया ने इसारलियों के साम्दने से विनाश किया था॥ १०। से। यहावा ने खपने दास निवयों के द्वाराक दाकि, १९। यहूदाके राजामनश्रुशेने जा ये घिनीने साम किये और जितनी बुराइयां रमें रियों ने लें। उस से पहिले थे किई थीं उन से भी आधिक छुराइयां किई और यहूदिया से अपनी धनाई हुई मूरती की पूजा कराके उन्दे पाप में फंसाया है।। १२। इस कारता इसारल् का पर-मेरवर यद्दावा यो कदता है कि सुना में यदणलेस श्रीर यहूदा पर ऐसी विपत्ति डाला चाहता हू कि जी कोई उस का समाचार सुने वह वहे सनाटे में थ्रा जायेगा । १३। थीर जो मापने की डोरों से ने ग्रीसरीन् पर हाली भीर जी साष्ट्रल में ने श्रष्टाव् के घराने पर सटकाया साई यक्ष्यसम् पर सालूंगा थीर म यहश्रलेस् को ऐसा पेंक्निया जैसे की दे शाली की पोंकता है बह उसे पोंककर उसट देता है॥ १८। श्रीर में श्रपने निज भाग के वर्चे दुखों की।

<sup>(</sup>१) नूस में उस के दोना साम समसमा जाएंगे।

त्यागकर शत्रुष्टी के 'हाथ कर दूंगा छै।र वे अपने सब अतुस्रों की लूट थीर धन हा जाएंगे॥ १५। इस का कारण यह है कि जब से उन को पुरखा मिस्र से निकले तस्र से आज के दिन लें। वे यह काम करके लें। मेरे लेखे मे ख़रा है मुक्ते रिख दिलाते खाते है ॥ १६ । मनश्री ने ते। न केवल वह काम कराके जी यहावा के लेखे ब्रुरा है यहाँदया से पाप कराया वरन निर्दे पा का यून बहुत किया यहा सी कि उस ने यक्शसेम् की एक विरें से दूसरे विरे ली खून से भर दिया ॥ १०। मनग्रे के थीर एवं काम का उस ने किये थी। जी पाप उस न किया यह सब बया ग्रह्मा के र जाओं के दितदास की पुस्तक में नधीं जिला है। १८। निदान मनश्ये प्रपेत्रे पुरस्वाध्री के सम साया थीर उसे अपने भवन को बारी में जी चन्ना की बारी कचावती थी मिट्टी दिई गई थ्रीर उस का पुत्र थामान् उस के स्थान पर राजा हुया ॥

#### (यामान् का राज्य)

पर । जब कामान् राज्य करने लगा तव वह वाईस व्यस का या थै।र यहशलेम् मे दी वरस ली राज्य करता रहा ग्रीर उस की माता का नाम मशुल्लेमेन था की योत्वासासी झारस्की घेटी थी। २०। ग्रीर उस ने व्यपने पिता सनक्षे की नाई यह किया की यदीवा के लखे बुरा है। २१। थीर वह शपने पिता की सी यारी चाल चलां थीर जिन मूरतां की उपायना इस का पिता करता चा उन की यह भी ज्यासना करता ग्रीर उन्हें दराइवत् करता या ॥ २२ । ग्रीर उस ने अपने पितरे। की प्रमोद्ध्य यद्दावा की त्याग दिया श्रीर यहीवा के मार्ग पर न चला॥ २३। पीर प्रामान् के कर्माचारियों ने द्रीष्ट की ग्रीष्ट्री करको राजा को उसी के भवन में मार डाला। २४। तव साधारय लोगो ने उन सुभें की मार डाला जिल्हों ने राला थ मान् से देशह की गाष्ट्री किई घी ग्रीर लोगों ने उस के पुत्र येर्गिक्याह की चस के स्थान पर रासा किया । ३५ । आमान् के

राजायों के दिलहास की पुस्तक में नहीं लिखे है ॥ २६। उसे भी उक्का की घारी में उस की निज कथर में मिट्टी दिई गई थार वस का पुत्र योशियाद उस के स्थान पर राजा द्रुया ॥

(योजियाह के राज्य में व्यवस्था की पुस्तक का मिलना )

२२ जिंब योशियाद् राज्य करने लगा तय शाठ वरस का था श्रीर यह-

श्रलेम् में क्लतीस घरस ला राज्य करता रदा खीर उस की माता का नाम यदीदा था जी घोस्कत्यासी श्रदाया की बेटी थी। २। उस ने बद किया सी यदे। वा के लेखे ठीक है ग्रीर जिस मार्ग पर उस का मूलपुरुष दाजद चला ठीक उसी पर बद्ध भी चलां श्रीर उसं से न ता दांदर्नी खार मुद्रा श्रीर न वार्ड छोर ॥

३। ग्रपने राज्य के ग्रठारष्टवे वरंस में राजा ये। श्रियाद् ने श्रमस्य द के पुत्र शापान् मंत्री की। जी मण्लास् का पाता या यदीया के भवन में यद कदकर भेजा कि, 8। दिल्कियाद मदायाजक के पास जाकर कर कि की चन्दी यहाँचा के भवन में लार्ड गर्ड है ग्रीर डेवड दारों ने प्रता से एकट्टी किंई है उस की जीहकर, ५। उन काम कराने-दारा की सींप दे जा यहावा के भवन के काम पर मुख्यि है फिर चे उस की यद्दीचा के भवन में काम करनेहारे कारीगरी का दें इस लिये कि उस में जो आहरू टूटा फूटा ही उस की छे सरस्मत करें ६। अर्थात् घठक्यों राजी कीर संगतराणी की दे थीर भवन की मरम्मत के लिये लक्क ही थीर 'गड़े हुए पत्थर मील लेने में लगाएं।। ७। पर जिन के दाय में वद चान्दी सैंापी गर्द उन से लेखा न लिया गया क्यों कि वे सचाई से काम करते घे॥ ८। श्रीर हिल्कियाङ् महायाजक ने शापान्, मंत्री में कहा मुभे यदावा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है तब हिल्कियाह् ने शापान् का वह पुस्तक दिई थै।र घइ उमे पढने लगा ॥ १। तय शापान् मत्री ने राजा के पास लै। टकर यह सन्देश दिया कि चा चान्दी मवन में मिली उसे तरे कर्माचारियों प्रियार काम को उस ने किये से क्या यहूदा को ने पैलिया में डालकर उन की सींग दिया की यहावा

के भवन के काम करानेदारे दें॥ १०। फिर श्रापान् तू ने यदीवा के साम्दने श्रपना सिर नवाया श्रीर मत्री ने राजा की यह भी यता दिया कि हिल्कियाह यासक ने मुक्ते रक पुस्तक दिई है तब शापान् उसे राला को पठकर सुनाने लगा ॥ ११। व्यवस्या की चस पुस्तक की वार्त सुनकर राजा ने खपने वस्त फाड़ी। १२। फिर उस ने हिल्कियाह याजक शापान् के पुत्र षाधीकास् मीकाषाष्ट्र के पुत्र प्रक्वीर् शापान् मत्री खीर असाया नाम अपने एक कर्माचारी की याचा दिई कि. १३। यह पुस्तक की मिली दै उस की बातों के विषय तुम खाकर मेरी खार प्रचा की चार सारे यष्ट्रदियां की खार से यदावा से पूका ब्योकि बहाया की बही ही बलजलाइट हम पर इस कारण भडकी दे कि हमारे पुरखाओं ने इस प्रसाक की वार्त न मानी घी और वा कुछ घमारे लिये लिखा है उस की न माना था॥ पर । से दिल्कियाद् याद्यक्ष थीर बद्दीकाम् यक्वीर् भाषान् श्रीर श्रवाया ने हुरदा नविया के पास जाकर उस से यात किई यह तो उम श्रह्म की स्त्री थी बा तिक्या का पुत्र थीर दर्दम् का पाता थीर बस्त्री का रखवाला या थार यह स्त्री यहशलेम् के नये टोले में रक्ती घी॥ १५। उस ने उन से कहा इसा-एल का परमेश्वर यहावा यां कहता है कि लिस पुरुष ने तुम की मेरे पास भेजा सम से यह करी कि, १६। यद्दीया या कहता है कि मुन जिस पुन्तक को यहदा के राला ने प्रका है उस की सय यातें के अनुसार में इस स्थान स्रीर इस के निवासिया पर विविश्त डाला चाहता हु ॥ १७ । उन लेगों ने मुक्ते त्याग करके पराये देवतायो के लिये धूप जलाया और अपनी यनाई हुई सब बम्तुओं के द्वारा मुक्ते रिस दिलाई है इस कारण मेरी जलबलाएट इस स्थान पर भडकोगी थीर फिर शांत न दोगी॥ १८। पर यष्ट्रदा का राजा जिस ने तुम्दे यद्योवा से प्रकृते की भेज दिया उस से तुम यी करी कि प्रसारल् का परमेश्वर यद्याया यां कप्तता चै इस लिये कि तू वे वार्त सुनकर, १९। दीन दुया श्रीर मेरी वे वात सुनकर कि इस स्थान कीर इस के निवासिया को देखकर लेगा चिकत देगो और वाप दिया करेगे

ष्प्रपने घस्त्र फाडकर मेरे साम्दने रीया है इस कारण मै ने भी तेरी सुनी है यहावा की यही वाखी है। २०। इस लिये सुन मे ऐसा कदंगा कि तू अपने पुरसाक्षी के संग मिल जारगा और तू शांति से थ्रपनो कघर का पहुंचाया **चारगा थ्रीर जा विपत्ति** मै इस स्थान पर डाला चाइता ट्रं उस में से तुमे व्यपनी कारों से कुछ देखना न पहेंगा। तब उन्हों ने लैाटकार राजा की यही सन्देश दिया॥

(यात्रियाए का मूर्त्तिपुषा की वन्द करना)

२३ **रा**जा ने यहुदा ग्रीर यहशलेम् के सब पुरनियों की प्रयने पास एकट्टा बुलवा भेजा॥ २। श्रीर राजा यहदा के सव लेगों और यहश्लेम् के सब निवासियों और यानकी थीर नविया वरन होटे वहे सारी प्रजा के लागों को सा लेकर यदावा के भवन की गया तब उस ने जो घाचा की पुस्तक यहाया के भवन में मिली थी उस की सारी यातें उन की पढकर सुनाई॥ ह। तय राजा ने खंभे के पास खड़ा हाकर यहावा से इस आश्य की वासा वाधी कि में यहावा के पीके पीके चलुंगा थीर अपने सारे मन थीर सारे स्रीय से उस की खाजारं चितीनियां खीर विधियां पाला करंगा थै।र इस वाचा की वाती की जी इस पुन्तक में लिखी दें पूरी करंगा। श्रीर सारी प्रजा याचा में भागी दुई ॥ ४। तय राजा ने हिल्-कियाद महायाजक थार उस की नीचे की याजकी ग्रीर खेंबढ़ीदारी की प्राचा दिई कि जितने पात्र वाल और यागेरा थार बाकाय के सारे गय के लिये यने है उन सभी की यहावा के मन्दिर में से निकाल ले खाखो तब उस ने उन की यहजलेम् के बाहर किंद्रोन् के खेता में फूंककर उन की राख खेतेल् की पहुँचा दिई ॥ ५ । थीर जिन पुजारियों की यहुदा की राजाओं ने यहदा की नगरीं की जंबे स्थानों से थीर यद्यलेम् के प्रास पास के स्थानी में ध्रव जलाने को लिये ठदराया या उन की खीर की वाल् खीर मुर्ण चन्द्रमा राशिचक्र थीर श्राकाश के सारे गण

<sup>(</sup>१) मूल में सड़ी।

की। ध्रुप जलाते घे उन की भी राजा ने दूर कर दिया ॥ १८। श्रीर उस ने लाठीं की तीर दिया हिया ॥ ६। श्रीर वह अभेरा की यहावा के भवन में से निकालकर यहाग्रलेस के बाहर किहोन नाले मे लिया से गया थीर वही उस की फूंक दिया थीर पोसकर व्रक्तनी कर दिया तब वह व्रक्तनी साधारण लोगों का कखरें। पर फीक दिई ॥ छ। फिर पुरुषगा-मियों के घर जा यहावा के भवन में ये जहां स्त्रया ष्रश्रेरा के लिये पर्दे विना करती थीं उन की उस ने का दिया ॥ ८। ग्रीर उस ने यहूदा के सब नगरों से यासकों की युलवाकर गेबा से वेर्जेवा लें के उन कचे स्थानीं की जद्दां उन याजकी ने धूप जलाया था अशुद्ध कर दिया थीर फाटकों में के कचे स्थान व्यर्थात् की स्थान नगर के यदेश्य नाम दाकिस के फाटक पर घे छै।र नगर के फाटक के भीतर जानेवासे की वाई थोर घे उन की उस ने ठा दिया॥ ९। तै। मी कचे स्थानी के याजक यब्ग्रलेस् में यद्वावा की वेदी के पास न ध्राये वे ध्रखमीरी रोटी खपने भाइयों के साथ खाते थे॥ १०। फिर उस ने तोपेत् जो दिन्नोम्बंशियां की तराई में या ष्प्रशृद्ध कर दिया इस लिये कि कीई छापने बेटे वा बेटी को मेलिक्कों लये छात्र में देशम करके न चकार ॥ १९। थ्रीर की घोडे यष्ट्रदा के राजाश्री ने मूर्य्य क्षेत अर्घण करके यहावा के भवन के हार पर नतन्मेलेक् नाम खोजे की बाहर की क्षाठरी में रक्खे थे उन को उस ने दूर किया थीर सूर्य के रथा की ष्राग में फूक दिया। १२। ख्रीर ष्राहीज् की ष्रटारी की इत पर जो वेदियां यहूदा के राजाक्री की बनाई हुई घीं ग्रीर का वेदियां मनश्ये ने यदावा के भवन के दोनी श्रांगनीं में बनाई शीं उन के। राजा ने ठाकर पीच डाला और उन की वुकनी कि द्रोन् नां लें में फीका दिई ॥ १३ । ग्रीर जी संचे स्थान इहारल् के राजा सुलैमान ने यदशसेम् की पूरव श्रोर श्रीर विकारी नाम प्रहाड़ी की दक्किवन अलंग अश्तारेत नाम सीदानियां की घिनानी देवी धीर कमाण् नास माणावियों के चिनाने देवता थ्रीर मिल्कोम् नास थ्रम्मोनियां के घिनीने देवता को लिये बनवाये घे उन की राजा ने प्रशुद्ध कर

थीर अगेरेां की काठ हाला थीर उन के स्थान मनुष्यां की इडियों से भर दिये। १५। फिर घेतेल् में जी वदो घो थार ना कंचा स्थान नवात् के पुत्र यारीवाम् ने बनाया था जिस ने इसारल् से पाप कराया था उस वेदी थीर उस अवे स्थान की उस ने का दिया थीर कचे स्थान की फूंककर युक्तनी कर दिया थीर अधेरा को फूँक दिया॥ ९६ । छीर योशिय्याष्ट्र ने फिरको घदां के पदाड़ पर की कबरा का देखा हा उस ने भेजकर उन कबरों से इड्डियां निकलवा टिई छीर घेदी पर जलवाकर उस की श्रण्ट किया यह यहावा के उस यचन के अनुसार दुखा जा परमेश्यर के उस जन ने पुकारकर कहा या जिस ने इन्हीं वाता की चर्चा पुकारके किई घी॥ १०। तब उस ने पूका जा खंमा मुम्मे देख पहता है वह वया है तव नगर के लेगो। ने उस से कहा वह परमेश्वर के उस जन की कवर है जिस ने यहूदा से आकर इसी काम की चर्चा पुक्रारको किई जी तूने बेतेल् की बेदी पर किया है॥ १८। तब इस ने कहा इस की छोड़ दी चस की छाँहुयों की कोई न छटाए से। उन्हा ने उस की छाँडुयां उस नवी की छाँडुयां के संग का शामरान् से आया या रहने दिई ॥ १९। फिर ऊंचे स्थान के जितने भवन श्रामरीन् के नगरीं में श्रे जिन की इसारल् के राकाम्री ने घनाकर यहाया का रिस दिलाई थी उन सभी की याशिष्याद ने गिरा दिया थीर जैसा जैसा उस ने घेतेल् में किया था वैसा वैसा उन से भी किया॥ २०। छीर उन ऊंचे स्थानें। के जितने याजक वहा थे उन रुभी की उस ने उन्हीं वेदियों पर खिल किया छीर उन पर मनुष्या की र्घाड्डया जलाकर यब्धलेम् की लीट गया॥

# (याशियाह का उत्तर चरित्र)

२९। श्रीर राजा ने सारी प्रजा के लोगों की ष्राचा दिई कि। इस वाचा की पुस्तक में जी कुछ लिखा है उस के अनुसार अपने परमेश्वर यहावा के लिये फसह् का पर्व माना ॥ २२ । निश्चय रेसा फसह् न ता उन न्यायियों के दिनों में माना गया था जा इस्रारल्का न्याय करते चे सार न इस्रारल् वा

यो ॥ २३। राजा योशियाच् के जठारच्ये यरम में यद्दीया के लिये यद्द्रणलेम् मे यद फरद माना गया ॥ २४ । फिर श्रीके भूतिसिद्धिवाले गुरुदेवता मूरतं थार जितनी घिनानी वन्तुरं यहूदा देश थार यस्यलेम् में बद्दां कहीं देख पहीं उन सभा की योशियाद ने इस मनसा से नाश किया कि व्यवस्था की बी बात उस पुस्तक में लिखी थी बी दिल्-कियाद याजक की यदीवा के भवन में मिली थी उन को यह पूरी करे। २५। खीर उस के तुल्य न तो उस से पदिले कोई ऐसा राजा हुआ थीर न उस के पीड़े ऐसा कीई राजा बठा जो मूसा की सारी व्यवस्था के बनुसार अपने सारे मन बीर सारे जीव दीर सारी शक्ति से यदावा की खार फिरा दे।॥ २६। ताभी यदाया का भड़का एया बढ़ा कीप शान्त न हुआ की इस कारण से पहुदा पर भड़का गुन्ना घा कि मनको ने यद्दोद्या की रिस पर रिस दिलाई थी ॥ २०। से। यरावा ने करा या जैसे मे ने इसाएल् की अपने साम्दने से दूर किया वैसे ही यहूदा को भी दूर कवता और इस यहशक्तम् नगर से लिसे में ने जुना और इस भवन से जिस के विषय में ने कहा कि यह मेरे नाम का निवास दोगा मे ष्टाच वठाकंगा ॥ २८ । योशिय्याद् को थै।र सब काम को उस ने किये से। क्या यहदा के राजाओं के इति-ष्टाच की पुन्तक में नहीं लिखे है। २९। उस की दिनों में फिरै।न्-नकी नाम मिख का राजा अश्यूर्की राजा के विक्ट परात् मदानद ली गया का याशिष्याद राना उस का साम्बना करने की गया और उस ने चर्य की मीताद्वी में देखकर सार डाला ॥ ३०। तय उस के कर्माचारिया ने उस की लाथ एक रथ पर रस मागद्वी से ले जाकर यहणलेम् की पद्ववाई श्रीर उस की निख कथर में रख दिई। तथ साधारण लेगो। ने योजिण्याद् के पुत्र यद्वीखाद्वाल् की लेजर उस का प्रिमेयेश करकी उस की पिता के स्थान पर राजा किया ॥

(यहाप्राहाज का राज्य)

३९ । **खब म**द्दीप्रादाज् राज्य करने लगा तब बद्द के सब पापी के कारण पुत्रा ॥ 8 । स्रीर निर्दीपी

यहदा की राजाओं की सारे दिनों में माना गया तिर्देश वरस का था सार तीन महीने ली यस्थलेस् मे राज्य करता रहा भार उस की माता का नाम चम्तल् था जो लियायासी यिमयास् को वेटी घो॥ ३२। उस ने ठीक अपने पुरखाओं की नाई बही किया जो यदीया के लेखे घुरा है। इइ। उस की फिरान-नका ने इमात् देश के रिव्ता नगर में बांध रक्खाइन लिये कि वह यहश्रलेम् में राज्य न करने पाए फिर उस ने देश पर सा किक्कार् चान्दी खार किक्कार् भर सेाना ज़ुरमाना किया॥ ३४। तव फिरीन्-नकी ने याशिष्याद् के पुत्र रहवाकीम् का उस के पिता के स्थान पर राजा किया खीर उस का नाम बदलकर यद्यायाकीस् रक्त्या स्रीर यद्यात्राह्या की ले गया से। यद्दीखादाज मिस्र में जाकर वहीं मर गया॥३५। यदायाकीम् ने फिरीन् की वह चान्दी थीर सेना ता दिया पर देश पर इस लिये कर लगाया कि फिरोन की याचा के यनुसार उसे दे सके यर्थात् देश की सब ले।गों में से जितना जिस पर लगान लगा उतनी चान्दी और साना उस से फिरान्-नका को देने के लिये ले लिया ॥

# (यहायाकीम् का राज्य)

इदं। जब यदीयाकीम् राज्य करने लगा तब बह पन्नीस वरस का था फीर स्वारह वरस तक यहशलेस् मे राज्य करता रहा श्रीर उस की माता का नाम ज्ञवीदा था हो। स्मावासी खदायाद की वेटी थी॥ ३०। उस ने ठीक प्रपने पुरवायों को नाई वद किया है। पदोवा के लेखे बुरा है ॥ १। उस के दिनों में बावेल् के राजा नवूकद्नेस्सर् ने चढ़ाई किई खीर यहायाकीम् तीन घरम सा उस के श्रधीन रहा पीक्रेडच ने फिरके उस से बलवा किया ॥ २। तव यहावा ने उस के विक्त और यहदा की नाश कारने को लिये उस को खिक्द्व कास्वियों प्रामियों मायादियों थीर यम्मोनियों के दल भेज दिये, यह यदेवा के उस यचन के अनुसार दुधा की उस ने क्षपते दास नवियों के द्वारा कदा घा ॥ ३। नि.सदेह यद्य यद्वदा पर यदे। या की खाचा से दुखा इस लिये कि वर उन की प्रपने साम्छने से दूर करे यह मनश्रो

चस ने यहणतेम् को निर्देगिंगं के खून से भर दिया था जिस की यहोबा चमा करने कान घा॥ ५। यहायाकीस् के थार सब काम जा उस ने किये सा क्या यहदाको राजान्त्री को इतिहास की पुस्तक मे नहीं लिखे है। है। निदान यहायाकीम् अपने पूर-खाखों के संग सेवा थ्रीर उस का पुत्र यहीयाकीन् उस के स्थान पर राजा हुआ। । । श्रीर मिस्र का राजा श्रपने देश से बाहर फिर कभी न श्राया क्येंकि वाबेल के राजा ने मिख के नाले से लेकर परात् महानद लें जितना देश मिस के राजा का था उस सब की अपने बा में कर लिया था।

(यहायाकीन् का राज्य)

८ । जब यहायाकीन् राज्य करने लगा तब बह श्रठारह वरस का था थार तीन महीने ला यस्त्रालेम में राज्य करता रहा थीर उस की माता का नाम नहुश्रुता या जो यस्थालेम् को एल्नातान् की छेटी थी। ए। उस ने ठीक अपने पिता की नाई वह किया चे। यद्योवा के लेखे घुरा है ॥ १०। उस के दिनों में बावेल् के राजा नबूकद्नेस्सर के कर्म्मचारिया ने यहश्रलेस् पर चढाई करके नगर की घेर लिया॥ १९। श्रीर जव बावेल् के राजा नवूकद्नेस्सर् के कर्म-चारी नगर की घेरे हुए थे तब बेद श्राप बहां श्रा गया ॥ १२ । श्रीर यहूदा का राजा यहायाकीन् श्रपनी माला श्रीर कर्माचारियां छाःकिमा श्रीर खोला का संग लेकर वावेल् के राजा के पास गया थीर वावेल् के राजा ने श्रपने राज्य के ग्राठत्रे बरस में उन के। पकड़ लिया॥ १३। तव उस ने यहीवा के भवन में श्रीर राजभवन में रक्खा हुआ सारा घन वदां से निकाल लिया थीर सेनि के जी पान्न इस्रायल् की राक्षा सुलैमान् ने बनाकर यहीवा के मन्दिर में रक्षे घे उन सभी की उस ने टुकड़े टुकडे कर डाला जैसे कि यहावा ने कड़ा था॥ १८ । फिर यह सारे यद्यालेम् क्षेा प्रार्थात् सब चार्वाको प्रीर सब धनवानी की जो मिलकर दस एकार घे श्रीर सब कारीगरी थीर लाहारी का वंधुका करके से गया यदां सा

को उस खून को कारण जो। उस ने किया था क्योंकि । कोई न रह गया ॥ १५ । श्रीर यह यहोयाकींन् को यावेल मे ले गया और उस की माता ग्रीर स्त्रियों थीर खानों का थीर देश के बड़े लोगों की बह वंधुस्रा करके यस्मलेम् से वाचेल् की ले गया ॥ १६ । थीर सब धनवान सा सात इसार चे थार कारीगर थीर लोहार जे। भिलकर एक इकार घे थीर वे सब बीर स्त्रीर युद्ध के ये। ग्य घे उन्हे बाग्रेल् का राजा वंधुस्रा करके वावेल की ले गया॥ १७। थीर वावेल् के राजा ने उस के स्थान पर उस के घवा मतन्याद की राजा ठहराया थीर उस का नाम वदलकर सिद्कियाध् रक्का॥

(सिट्कियाह् का राज्य)

वह इक्कीस वरस का या थै।र यस्त्रलेस् में ग्यारह

१८। जब सिद्किथ्याद् राज्यं करने लगा तब

वरस लीं राज्य करता रहा थे। र उस की माता का नाम चमुतल् था जो लियावासी विर्मपाद की वेटी थी। १९ । उस ने ठींक यद्दीयाकी मुकी लीक पर चलकर विद्यो किया जा यद्दीवा के लेखे द्वरा है। २०। क्योंकि यहावा के काप के कारण यहणलेम् ग्रीर यहूदाकी ऐसी दशा हुई कि श्रन्त में उस ने उन को अपने साम्दने से दूर किया। श्रीर सिद्कियाह् ने वावेल् के राजा से बलवा किया। १। उस के राज्य के नैवि बरस के दसवे महीने के दसवें दिन को वाबेल् के राजा नवूकंद्नेस्सर् ने थापनी सारी सेना लेकर यहशतेस पर चुकाई किई थ्रीर उस की पास कावनी करके उस की चारा थ्रीर काट बनाये ॥ २ । स्रीर नगर चिद्क्तिया इ राजा के ग्यारहर्वे वरस ले। घेरा हुग्रा रहा ॥ ३। रीवे महीने क्षे नै। वे दिन से नगर में महंगी यहां से विकृगर्द कि देश के लोगे। के लिये कुछ खाने की न रहा। ह। तव नगर की भइरपनाइ में दरार किई गई क्षीर दोनों भीतों के बीच जा फाटक राजा की वारी के निकट था उस मार्ग से सब योद्वा रात ही रात निकल भागे। कस्दी तो नगर की छेरे हुए थे पर राजा ने खराबा का मार्ग लियां॥ ५। तब क्ष सिंदियों की सेना ने राजा का पीका किया और कि साधारण लोगों में से कागले। क्षेत होड़ छीर । उस की यरीही की पास की खराझा में कॉ लिया स्नीर. उस की सारी सेना उस के पास से तितर खितर है। एक एक कंगनी थी और एक एक कंगनी पर चारी गई ॥ ६ । से ये राजा की पकड़कर रिव्ला में बाबेल के राजा के पास ले गये और उस के दगह की बाचा दिसे गर्भ॥ । बीर उन्दों ने सिद्कियाए के पुत्रों की उस के साम्दने चात किया और सिद्-कियाद की बांखें फोड डाती बीर उसे पीतल की बेहियों से खकडकर बाबेल की ले गये।

# (यस्यलेम् का विनाग)

८। यायेल् के राखा नयूकद्नेस्सर् के उन्नीस्य यरम के यांचर्च महीने के सातवे दिन की जल्लादी का प्रधान नयूबरदान् को यायेल् के राजा का एक कर्माचारी या सा यदंशलेस में बाया ॥ ९ । बीर उस ने यहाया के भवन सार राजभवन सार यहशलेम् के सव घरे। को प्रधीत हर रक वहे घर की थाग लगाकर फुंक दिया ॥ १० । श्रीर यह शलेम् की चारे। क्षार की ग्व शहरपनाष्ट्का कर्विद्या की सारी सेना ने की बहादी के प्रधान के सा घी का दिया। ९९। खीर हो। लेगा नगर में रह गये थे धीर जी लाग बावेल् के राजा के पास माग गये थे थै।र साधारम साम से रह गये थे इन सभा का बहादा का प्रधान नयूबरदान् यंधुया करके से गगा। १३। पर बह्नादी के प्रधान ने देश के कगाला में से कितनें को दाख की वारियें की सेवा सार किस-नई करने की होड दिया। १३। थीर यदीया के भवन में को पीतल के यंभे घे थार पाये सार पीतल का गंगाल को यहावा के भवन में या इन की कम्दी तोड्कर उन का पीतल बाबेल् की ले गये॥ 98। खीर दक्डियां फार्चाहियां चिमटाखीं धूपदाना थीर पीतल के सब पान्ना की जिन से सेवा टएल द्याती थी वे से गये॥ १५। स्नार करहे स्नार कटोरियां की सेनिकी धीं थ्रीर जी कुछ चान्दी का था से। सव साना चांदी सञ्लादी का प्रधान से गया ॥ १६। दीनों खभे एक गैगाल थीर जी पाये मुलैमान् ने यद्दीया के भवन के लिये बनाये थे इन सब बल्तुयों का पीतल तील से बाहर था॥ १०। एक एक खंभे की जंबाई यहारह यहारह हाच की घी थार रक

श्रीर बाली श्रीर श्रनार के। वने श्रे से। सब पीतल के थे ॥ १८ । श्रीर जल्लादी के प्रधान ने सरायाष्ट महायाजक थ्रीर उस के नीचे के याजक सपन्याह श्रीर तीना डेबकीदारें की पकड़ लिया ॥ १९ । श्रीर नगर में से उस ने एक दाकिस पकड़ लिया जी योद्वाको के कपर ठहरा था श्रीर की पुरुप राजा के सन्मुख रहा करते थे उन में से पांच जन जी नगर में मिले थ्रीर सेनापति का मुंशी खेा लागों की सेना में भरती किया करता था और लोगों में से साठ पुरुष जी नगर में मिले, २०। इन की जल्लादों का प्रधान नव्रबरदान् पक्तडकार रिव्हला में बाबेल् को राजा के पास ले गया॥ २९। तव वाबेल के राजा ने उन्हे इमात् देश के रिव्ता में ऐसा मारा कि वे मर गये। येा यहूदी वधुया करके अपने देश से निकाल लिये गर्ये॥ २२ । श्रीर जी लोग यहूदा देश मं रष्ट गये जिन की वाबेल् की राजा नयूकद्नेस्सर् ने क्वीड़ दिया उन पर उस ने ब्राइीकाम् के पुत्र गदल्या ह की जी शापान का पाता था खिछारी ठच्याया ॥

### (गदस्यार की हत्या)

२३। जब दलों के सब प्रधानों ने वर्षात् नतन्याद् के पुत्र द्रामाएल् कारेष्ट् के पुत्र योद्यानान् नतीपार्द तन्हुमेत् के पुत्र सरायाद् श्रीर किसी माकाई के पुत्र याजन्याद् ने थीर उन के जना ने यह सुना कि बाबेल् के राजा ने गदल्याइ की खोधकारी उद्दराया है तव वे खपने खपने जना समेत मिस्पा में गदरपाइ की पास खाये ॥ २४ । कीर ग्रदस्याद् ने उन से कीर उन के जने। से किरिया खाकर कथा कस्दियों के सिपा-चियों से न दरें। देश में रहते दूर वाबेल् के राजा के प्रधीन रहा तब तुम्हारा भला देशा॥ २५ । परन्तु सातवं महीने में नतस्याद का पुत्र स्थमा-एल् जो रलीयामा का पीता खीर राजवंश का या उसे ने दस जन स्था ले ग्रदस्याद् के पास जाकर उसे ऐसा मारा कि वह मर गया छै।र से। यहूदी थीर कस्दी उस के स्रा मिस्पा में रहते घे उन की रक संभे के जगर तीन तीन दाश जची पीतल की मी नार हाला प्र २६। तब ध्या होटे क्या बड़े सारी

प्रजा को सेता और दलों को प्रधान कर्यदियों को हर मधुर मधुर बचन कहकर जी राजा उस के संत को मारे उठकर मिस्र में जाकर रहे॥, बाबेल् में बन्धुर थे उन के सिंहासनों से उस को

(यहायाकीन् का यदाया जाना)

२०। फिर यहूदा के राजा यहायाकीन की बंधु-श्राई के चैंतीस्त्रे व्यय में श्रियात् जिस व्यय में वावेल् का राजा स्वीत्मरीदक् राजग्रद्धी पर विराज-मान दुषा उसी के वारद्दी मदीने के सताईस्वे दिन की उस ने यहूदा के राजा यहायाकीन की बन्दीगृह से निकालकर बढ़ा पद दिया, २८। श्रीर उस से

मधुर मधुर बचन कहकर जो राखा उस के संग बावेल् में वन्धुर थे उन के सिंहासनों से उस के सिंहासन की खिंधक कचा किया, रें। श्रीर उस के बन्दोगृह के बस्त्र बदला दिये श्रीर उस ने जीवन भर नित्य राजा के स्मुख भेगजन किया ॥ ३०। श्रीर दिन दिन के खर्च के लिये राजा के यहां से नित्य का खर्च ठहराया गया से उस के जीवन भर लगा-तार मिलता रहा ॥

# इतिहास नाम पुस्तक। पहिला भाग। 🐎

(ग्राद्म ग्रादि की वशाविषया)

र् अगिदम् भेत् एने। भ्, २। केनान् महल-लेल् येरेद्, ३। हने। क् मतू-भेलह् लेमेक्, ४। नूह भेस् हास् ग्रीर येपेत्॥

ध । येपेत् के पुत्र, ग्रोसेर् माग्रीग् मादै यावान् तूबल् मेशेक् धीर तीरास् ॥ ई । श्रीर ग्रोसेर् के पुत्र, अश्वनन् दोपत् श्रीर् तीग्रमी ॥ ७ । श्रीर यावान् के पुत्र, रलीशा तशीश् श्रीर कित्ती श्रीर रीदानी लेगा॥

द। हास के पुत्र, कूश् मिस पूत् खार कनान्॥
(। खार कुश् के पुत्र, सवा हवीला सवता रामा खार
सवतका, खार रामा के पुत्र, शवा खार ददान्॥१०।
खार कुश् ने निसीद को जन्माया, पृष्ठिको पर पहिला
वीर वहां हुआ॥११। खार मिस ने लूदी खनामी लहाबी
नप्तही पत्रूमी कस्लूही (वहां से पलिश्रती निक्रले)
खार क्रिया जन्माये॥ १३। कनान् ने खपना जेठा
सीदोन् खार हित्त, १८। खार यवूसो स्मारी गार्शा,
१५। हिट्यी खर्की सीनी, १६। खर्चदी समारी खार
हमाती चन्माये॥

१०। श्रेम् के पुत्र, रलाम् खड्यूर् व्यर्पनद् लूद् व्यराम कम् हूल् गेतेर् कीर मेशेक्॥ १८। जीर वर्षन्द् ने शेलड् कार शेलड्, वे एवेर् की जन्माया॥ १९। धीर स्वेर् की

दो पुत्र उत्पन्न हुए एक का नाम पेलेग् इस कारण रक्ख गया कि उस के दिनों में पृष्टिको बांटी गई था। उस के भाई का नाम योक्तान् था।। २०। था। योक्तान् ने श्रत्मोदाद् शेलेप् इस्मिदित् येर्ह्, २९ र हदोराम् कजाल् दिक्ता, २२। स्बाल् श्राबीमाएल्। श्रुबा, २३। श्रोपीर् हवीला श्रीर योबाञ्च की जन्माया ये ही सब योक्तान् के पुत्र हुए।।

भ्य । यम् अर्पसद् येसङ्, २५ । एवेर् पेर्लेग् क, २६ । यक्ग् नाद्येर् तेरङ्, २० । अव्राम् सेर्व्ह इब्राहीम् भी कद्यताता है ॥ २८ । इब्राहीम् के पुत्र, इस्हाक् ग्रीर इक्सारस् ॥

२९ । इन की वंशावित्यां ये हैं । इस्मारल् का जेटा नवायात्, फिर क्रेदार् खद्येल् मिथ्साम्, ३० । मिश्मा दूमा मस्सा हदद् तेमा, ३९ । यतूर् नापीश् केदमा, ये इश्मारल् के पुत्र हुए ॥

क्ष । फिर कतूरा जी इज्राहीस को रखेली भी उसके ये पुत्र हुए अर्थात् वह जिसान् योक्षान् मदान् मिद्रान् यिश्वाक् श्रीर श्रुह की जिसान् ये कि पुत्र, श्रुष्ठा भीर ददान् ॥ ३३ । श्रीर मिद्रान् के पुत्र, एपा एपेर् छनीक् श्रुवीदा श्रीर एल्दा, ये सब कतूरा के पुत्र हुए ॥

58। द्रवारीस् ने दस्टाक् की जन्माया। दस्टाक् के पुत्र, रसाय कीर दसारल्॥

इध् । रखाय के पुत्र, रलीपन्न दरस् पूत्र् वालास् थीर कोरत ॥ इदं । रलीपन्न के पुत्र, तेमान् खोमार् सपी गाताम् कनन् तिम्ना धीर खमालेक् ॥ इठ । दरस् के पुत्र, नहत् लेरह् शम्मा खीर मिन्ना ॥ इ८ । फिर चेदं के पुत्र, लेरान् शोद्यान् वियोन खना दीशान् रचेर् खीर टीशान् ॥ इ८ । खीर लेरान् के पुत्र, होरी खीर होमास्, खीर लेरान् को व्यहन तिम्ना थी ॥ १० । शोद्यान् के पुत्र, खल्वान् मानद्द् रथान् शपी थीर खीनाम्, खीर वियोन् के पुत्र, खण्ण खीर खना ॥ १९ । खना का पुत्र, दीशान् । खीर दीशान् के पुत्र, धमान् रश्चान् कि पुत्र, खल्वान् स्वान् हो एके एत्र, धमान् रश्चान् कावान् खीर याकान् । श्रीर दीशान् के पुत्र, खिल्हान् जावान् खीर याकान्। श्रीर दीशान् के पुत्र, खल्कान् जावान् खीर याकान्। श्रीर दीशान् के पुत्र, कर् खीर खरान् ॥

8३। खद्य दशारीलया पर किसी राजा ने राज्य न किया या तय रदोस् के देश में ये राजा पुर अर्थात् यार् का पुत्र वेला धार चय की राखधाना का नाम दिन्दावा था ॥ ८८ । येला के मरने पर घोषाई नेरष्ट का पुत्र योद्याय् उम के स्थान पर राजा पुत्रा ॥ ४५ । थीर यायाय के मरने पर तेमानियों के देश का प्रशास उस की स्थान पर राजा हुआ। १६। फिर हूणाम् की मरने पर यदद् का पुत्र घदद् उस के स्थान पर राजा दुषा यद यदो दै जिस ने मिद्यानिया की माखाद के देश में मार लिया थै।र उस की राजधानी का नाम ष्ययीत् घा ॥ ८०। बीर द्वदद् के मरने पर मसेकार्ष सम्या उस की स्थान पर राजा प्रुया॥ ४८ । किर यसा के माने पर शासल् जी मदानद के तट पर के रद्दीवीत नगर का था मेा उस के स्थान पर राजा हुया ॥ १९ । श्रीर शाकल् के मरने पर प्रक्वीर् का पुत्र वाल्हानाम् उस के स्थान पर रासा हुआ।। ५०। श्रीर वारदानान् के मरने पर इदद् उस की स्थान पर राजा हुआ श्रीर उस की राजधानी का नाम पार्ड या थीर इस की स्त्री का नाम मदेतयेल् था का मेकाशय की नितनी ग्रीर मत्रेद की घेटी थी। ५९। और इदद् भर गया फिर रदे। मुक्ते अधिपति ये घे प्रधात् तिमा प्रधियति प्रस्या प्रधियति यतेत्

व्याचिवति, ५२ । व्याष्ट्रालीयामा व्याघवित रसा व्याघ-प्रांत पीनान् व्याघवित, ५३ । कनज् व्याधवित तेमान् व्याघवित मिस्सार् व्याधवित, ५४ । मादीरस् व्याध-वित ईराम् व्याधवित । स्टोम् के ये व्याधिवित दुर ॥

र् इस्तायल् के ये पुत्र हुए क्वेन् शिमोन् लेवी यहूदा इस्साकार् स्ट्रं-लून्, २। दान् यूसुफ विन्यामीन् नप्ताली गाद् धार स्राग्रेर्॥

#### (यहूदा की वृशावसी )

३। यदूदा के ये पुत्र दुए सर् श्रीमान् भीर घेला वस को ये तीनां पुत्र वस्यू नाम एक कनानी स्त्री जनी थीर यदूदा का जेठा एर् यद्दाघा के लेखे हुरा था इस कार्या उस ने उस की मार हाला॥ ४। गुरुद्दा की बहु सामार् उस के जन्माये पेरेस् श्रीर जेरह की जनी। यहूदा के सब पुत्र पांच हुए ॥ ५। पेरेस् के पुत्र, देखेंान् श्रीर दामूल्॥ ६। खैार जेरद् के पुत्र, जिसी एतान् देमान् कल्काल् थीर दारा सब मिल-कर यांच ॥ ७ । फिर कर्मी का पुत्र, श्राकार् जी व्यर्पेश किई दुई वस्तु के विषय में विश्वास्थात करके द्वार्यासयों का कप्ट देनेद्वारा हुया। 🕒। थ्रीर स्तान् का पुत्र, यचर्याष्ट्र ॥ ९ । देखेन् के जा पुत्र उत्पन्न दुर, यरझेल् राम् थीर कलूवै॥ १०। भीर राम् ने व्यम्मीनादाय् की थैार व्यम्मीनादाय् ने नद्यान् की जन्माया जा यहाँदेयां का प्रधान एया ॥ ११,। श्रीर नद्योन् ने सरमा की थीर सस्मा ने धीखन् की, १३। बीर छोखन् ने क्रांबेट् की खीर खोबेट् ने यिथे क्ता जन्माया ॥ १३ । श्रीर यिशे ने यापने जेठे रली-थाय की थीर दूसरे थयीनादाय की तीसरे शिमा क्ता, १८। चै। घे नतनेस् का पांचर्य रहे का, १५। कठवें खोसेस् को बीर सतवें दाकद की सन्माया। १६। दन की घोंद्रने सदयाम् ख्रीर खबीरील् घों। ख्रीर र्चक्याद् को पुत्र, श्रद्योशै योग्राह्म श्रीर प्रसाहेल् ये तीन ॥ १७ । श्रीर प्रधीरील प्रमासा की जनी श्रीर व्यमासा का पिता इक्षमारली येतेर् या॥ १८। देखेन् क्षे पुत्र कालेव ने प्रज़बा नाम एक स्त्री से थीर

यरीखोल से बेटे जनमाये थीर इस के पुत्र ये हुए। षार्थात्। येशेर् शोखाव् थीर वर्दीन् ॥ १९ । जब व्यूवा मर गर्इ तब कालेव ने रपात् की व्याह लिया और व्यद्द उस के जन्माये हूर् को जनी॥ २०। श्रीर हूर् ने करी को थार करी ने वसलेल की जन्माया। २१। इस के पीके देखें न् ने गिलाद के पिता माकीर् की बेटी से प्रसंग किया जिसे उस ने तब ब्याह लिया जब बह साठ बरस का या और यह उस के जन्माये समूख् के। जनी ॥ ३२। श्रीर समूख् ने याईर् का जन्माया जिस के गिलाद देश में तेईस नगर थे॥ २३। थीर गणूर् थीर खराम् ने यार्ट्र की वस्तिया की श्रीर गांधें समेत जनत् की उन से ले लिया ये सब नगर<sup>्मिसकर</sup> साठ थे। ये सब गिलाट् के पिता माकीर् के पुत्र हुए॥ २४। थ्रीर जय देखेान् कालेये-प्राता में मर गया तब उस की खरियपाद नाम स्त्री चस के जन्माये अश्हर् के। जनी जा तका का पिता हुआ। १२५। श्रीर देवीन् के जेठे यरहोल् के ये पुत्र हुए अर्थात् राम् को उस का चेठा था थार यूना थोरेन् खोसेस् थीर खिष्टयाष्ट् ॥ २६ । धीर यरझेल् की एक थ्रीर स्त्री घी जिसे का नाम अतारा घा वद ग्रोनाम् की माता दुई ॥ २०। श्रीर यरझेल् के जेठे राम के ये पुत्र हुए अर्थात् मास् यामीन् थ्रीर रकेर्॥ २८। श्रीर श्रीनाम् के पुत्र श्रामी श्रीर यादा हुए श्रीर श्रमी के पुत्र नादाव् श्रीर श्रवीशूर् हुए॥ २ (। ग्रीर स्रबीधूर् की स्त्री का नाम स्रवीदेल घा थीर वह उस के जनमाये श्रद्वान् श्रीर मीलीट् की जनी ॥ ३०। थीर नादाव के पुत्र सेलेट् थीर अप्पैस् हुर बेलेद् ते। नि बन्तान मर गया ॥ ३१। ग्रीर ग्राप्येस् के पुत्र, यिश्री। श्रीर यिश्री का पुत्र शेशान्। क्षीर श्रेशान् का पुत्र श्रह्ले, ३२। फिर शसी के भाई यादा की पुत्र, येतेर् धीर यानातान् दुए येतेर् तो नि चन्तान सर गया॥ ३३। योनातान् के पुत्र, येलेत् थ्रीर जाजा । यरझेल् को पुत्र ये हुए॥ ३८। श्रेशान् के ती वेटान हुका केवल वेटियां हुई ।

श्रेशान् के तो यही नाम रक मिखी दास था॥ ३५। से। श्रेशन् ने उस की। अपनी बेटी व्याद दिई श्रीर बद उस को जन्माये यत्ते की जनी ॥ ३६। श्रीर यत्ते ने नातान् की नातान् ने जायाद् की, ३०। जायाद् ने रप्लाल् को रप्लाल् ने खाबेद् को, ३८। खीबेद् ने येटू के। येटू ने प्रजर्थाइ को, इर । प्रजर्थाइ ने देलेम् का देलेम् ने रलाया की, ४०। रलाया ने सिसी की सिसी ने शलूम की, ४९। शलूम ने यकम्याद् को धीर यक्षस्याद् ने एलीशामा की जन्माया॥ १२। फिर यर हो से भाई कालेव के ये पुत्र दृष अर्थात् उस का जेठा मेशा जो जो प्रका पिता हुआ श्रीर देल्रोन् के पिता मारेशा के पुत्र भी उसी के यंग ने हुए॥ 85 । थ्रीर देव्रीन् के पुत्र, कीरट् तप्पूट् रेकेम् थ्रीर श्रेमा ॥ १८ । थीर श्रेमा ने योकीम् के पिता रहम् को थीर रेकेम् ने शमी को जन्माया ॥ ४५ । श्रीर शमी का पुत्र माग्रीन् हुन्ना श्रीर माग्रीन् बेत्सूर् का विता हुआ। ४६। फिर एपा जा कालेव को रखेली भी **बें। द्वारान् मासा श्रीर गाने**ज् की जनी खेेार द्वारान् ने गाजेज् को जन्माया॥ ४०। फिर याद्दै के पुत्र, रेगेम् याताम् ग्रेणान् पेलेत् एषा थार शाप्॥ ४८। थ्रीर माका जा कालेव की रखेली घी सा ग्रेटर् थीर तिर्दाना को जनी॥ ४९। फिर वद मद्मन्नाके पिता शाप की खार मक्वेना श्रीर शिवा के पिता शवा को जनी। श्रीर कासेंय की छेटी ग्रक्सा घी॥ ५०। कालेव के सन्तान ये हुए अर्थात् रप्राता के जेठे हूर् का पुत्र किर्यत्यारीम् का पिता ,शाबाल्॥ ५९। वेत्लेष्टेम् का पिता सल्मा थ्रीर वेत्गादेर् का पिता हारेष् ॥ ५२। और किर्यत्यारीस् के पिता शावाल् के वंग में दारीर आधे मनुदेशत्वासी, भार । बीर किर्यत्यारीम् के कुल स्रयीत् चित्री पूती क्रमाती और मिथाई थीर इन से साराई थीर एक्ताश्रालो निकले ॥ ५८। फिर सल्मा के बंध में छेत्लेडेस् श्रीर नतापाई ष्रत्रीत्वेत्यायाव् श्रीर छाधे मानइती सारी, ॥॥। श्रीर याचेस् मे रहनेहारे लेखकों के कुल श्रश्रीत् तिराती शिमाती श्रीर सूकाती दुर । ये रेकाव् हम्मत् के यंश्रयाले , की नी है ॥

<sup>(</sup>१) वा कालेब ने यजूबा नान अपनी स्त्री से यरीक्षात् की घराने के मूलपुरुष जन्नाया कीर (यरीक्षात्) के ये पुत्र हुए।

३ द्वा जद के पुत्र की चेन्नोन् में उस की जरमे सा ये दें जेठा श्रमीन् बा विजेली अहीनायम से दूसरा दानियोल् का कर्मेली ष्रवीगोल् से उत्पन्न हुया, २। तीसरा ष्रवृशालाम् जा गृश्रु के राजा तस्में की बेटी माका का पुत्र घा चैाथा प्रदोनिक्याद् जा दरगीत् का पुत्र चा, ३। प्रांचवां शपत्याद सा प्रयोतल् से खार कठवां वित्रास् जा उस की स्त्री राजा से चला हुया ॥ ८ । दाजद के जग्माय घेझें न् से क पुत्र चत्पन्न द्वर खीर खद्यां उस ने साठे सात बरस राज्य किया खीर यहश्रलेस् मे तैतीस बरस राज्य किया। ५। थीर यह्यलेम् मे उस के ये पुत्र उत्पन्न | शोवाल् के पुत्र, रायाद् ने यदत् की थीर यदत् यिमार् एलीशामा एलीपेलेत्, १। नेागए नेपेग् यापी, विक्या श्रीर विद्वाश जिन की बिंदन का नाम इस्सलेल्-८। एलीणामा एलयादा श्रीर एलीपेलेल् ये नै। पुत्र, प्रानी था, ८। श्रीर ग्रदोर् का पिता पनूरल् श्रीर र। ये सय दाजद के पुत्र थे थीर इन की प्रधा का पिता रजेर्। ये स्प्राता की जेठे दूर्क कोड रखेलियों के भी पुत्र चे श्रीर इन की बोचन सन्तान है जो बेत्लेटेस का पिता हुआ। ५। श्रीर तामार् घो ॥ १० । फिर मुलैमान् का पुत्र रहवास् तिको के पिता अश्हूह् के देला खीर नारा नाम दो श्रासा का यद्देश्यापात्, ११ । यद्देश्यापात् का योराम् श्रद्धन्ज्ञाम् द्वेपेर् तेमनी श्रीर द्वाहश्तारी क्षे जनी नारा योराम् का प्रदक्त्याद् ग्रदक्याद् का ये। याग्, १२। के ये दी पुत्र दुर ॥ ७। श्रीर देला के पुत्र, सेरेत् योग्राभ् का ग्रमस्याष्ट् ग्रमस्याद् का प्रकर्योद् श्रकार्याच् विस्दर् श्रीर रवान् ॥ ८। फिर कीस् ने श्रानुख् का गाताम्, १३। गाताम् का आदाज् आदाज् का बीर सेविया की जन्माया थीर उस के वन में दादम् हिक्कियार् दिक्कियार् का मनक्ष्रे, १८। मनक्ष्रे के पुत्र बार्ह्य के कुल भी वस्पन हुर ॥ ९। कीर्यादिस् का यामान् थार प्रामान् का योशिय्याद् पुत्र दुया ॥ अवने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित दुया थीर उस की १५:। ख्रीर योशिय्याद् के पुत्र, उस का बेठा माता ने यह कहकर उस का नाम याबेस् रक्खा योद्यानान् दूसरा यद्यायाकीम् तीसरा सिद्धिकय्याद् कि मै इसे पीहित द्याकर जनी ॥ १० । श्रीर याबेस् चीचा ग्रह्मस् ॥ १९६ । स्रीर , यदीयाकीस् के पुत्र, ने इस्रारल् के परमेश्वर के। यह कहकर पुकारा कि यकोन्याद् इस का पुत्र सिर्कियाद् । १०। श्रीर भला द्वाता कि तू मुभे सचमुच याशीय देता श्रीर यक्तान्याई के पुत्र, ग्रस्सीर्, उस का, पुत्र ग्राल्तीरल्, निरा देश बढाता थीर तेरा द्वाय , मेरे साथ रहता १८। श्रीरः मस्कोरास् पदायाद् शेनस्सर् यकम्याद् श्रीर तु मुक्ते खुराई से ऐसा बचा रखता कि मै उस ष्टेगशामाः श्रीर नदव्याद् ॥ १९ । श्रीर पदायाद् के पुत्र, जरुळाछेल् ग्रीर शिमी दुर श्रीर जरुळाखेल् के पुत्र, सि परमेश्वर ने दे दिया ॥ १९ । फिर श्रुद्धा के भाई मश्रुह्माम् थीर इनन्यार् जिन की विदिन शलामीत् थी, २०। थीर ह्यूबा ओहेल् बेरेक्बाद् इसद्याद् १२ । थीर र्यूतीन् के वंश में रापा का घराना थीर श्रीर प्रथमेसेट् पाच ॥ २१ । श्रीर इनन्याइ के पुत्र,

पलत्याद् बार यशायाद् । बार रपायाद् के पुत्र, व्यर्नान् के पुत्र खे। बदगद् के पुत्र थीर शकन्याद् के पुत्र ॥ २२। थीर शक्तन्याङ्का पुत्र, शमायाङ्। खीर शमा-यार् के पुत्र, इत्या यिगाल् वारी इनार्याद सी यापात् छ ॥ २३ । श्रीर नार्याह् के पुत्र, रख्यार हिल्कियाङ् थीर अजीकास् तीन ॥ २८। थी। ण्लीएनै के पुत्र, दोदव्याद् एरवाशीख् पताया। अक्कूय् योद्यानान् दलायाद् खीर खनानी सात ॥ 🕠

४. यहूदा के पुत्र, पेरेस् धेस्रोन् कर्मी हूर् श्रीर श्रीवाल् ॥ २ । श्रीर ष्ट्रं अर्थात् शिमा शोखाय् नातान् थीर पुलैमान् ये चारीं ने अष्ट्रमै थीर लदद् की जन्माया ये सेराई कुल है ॥ अम्मीरल् की घेटी वत्शू से चला हर ॥ ६। और ३। और रताम् के पिता की ये पुत्र दूर अर्थात् यिजेल् ष्टुया राष्ट्रयाम् का प्रविद्याद् प्रविय्याद का प्रामा स्तियां घों ॥ ई.। ग्रीर नारा ते। उस के जन्माये से पोहित न होता। श्रीर जो फुक उस ने मागा कलूख्ने रश्तीन् के यिता मदीर् की जन्माया।

<sup>(</sup>१) ग्रार्थात् भी द्वा । (१) या विपत्ति ।

श्रीनी व्ह श्रीर सरायाइ। बीर श्रीनी एक का पुत्र, इतत् ॥ 98 । सोनाते ने श्रीप्रा की श्रीर सरायाद् ने योग्राह्म की जन्माया जी गेहराश्रीम् का पिता दुश्रा स्रे ता कारीगर थे॥ १५। ग्रीर यप्त्रे के पुत्र कालें स् पुत्र, ईब रखा थीर नास । थीर रखा के पुत्र, कनज् ॥ १६। क्रीर यहल्लेलेल् के पुत्र, जीप् जीपा तीरया श्रीर षासरेल्॥ १९। थ्रीर रज्जा के पुत्र, येतेर् मेरेट् रपेर् खीर यालान् छीर उस की स्त्री मिर्प्याम् श्रमी श्चीर एक्तमा के पिता यिक्ष्य्रह की जनी॥ १८। श्रीर चेय की ग्रहूदिन स्त्री गदीर् के पिता गेरेद् सेको के पिता हैंबेर् श्रीर जाने ह के पिता यकूर्ती-एस् को जनी ये फिरीन की बेटी बित्या के पुत्र घे निसे मेरेट् ने ब्याह लिया था॥ १९। थ्रीर हादियाह की स्त्री जा नहस् की बहिन थी उस के पुत्र, कीला का पिता एक गोरेमी श्रीर एश्तमी का पिता एक माकाई॥ २०। श्रीर शीमान् के पुत्र, श्रम्नोन् रिन्ना क्षेन्द्दानान् थार तालान् । थार विशा के पुन, जादेत् थ्रीर वेन्नोहेत्॥ २९। यहूदा की पुत्र शेला की पुत्र, लेका का पिता एर् मारेशा का पिता लादा थीर अभ्वे के घराने के कुल जिस में सन की कपडे को काम द्वाता था. २३। श्रीर याकीम् श्रीर करते हुए उस के पास रहते थे॥

# (शिनान् की बशावली)

हुई पर उस की भाइयों के बहुत बेटे न हुए ख्रीर रहते है ॥

पासेष् श्रीर ईनाडाश् का पिता तिंड्झा उत्पन्न पुर उन का सारा कुल यष्ट्रदियों के बराबर न बढा ॥ रेका के लोग ये ही है ॥ १३ । श्रीर कनज् के पुत्र, २८ । वे बेशेंब्रा मोलादा प्रस्कूष्णाल्, २९ । बिल्हा एसेम् तोलाद्, ३०। वतूएल् द्वामा विक्रग्, ३९। वेत्मकाबोत् दस्पूरीम् वेत्विरी ग्रीर शारेम् में बस गये। दाकद के राज्य के चनव ले। उन के ये दी नगर रहे॥ इर। ग्रीर उन को गांध स्ताम् सेन् रिम्मोन् तीकन् थीर श्राज्ञान् नाम पांच नगर, इह । थीर बाल् तक जितने गांव इन नगरीं के खासपास थे। उन की वसने के स्थान ये ही थे श्रीर उन की वशावली है ॥ ३४ । फिर मशावाव श्रीर यस्त्रेक् श्रीर व्यमस्याद् का पुत्र योशा, ३५। थीर योएल् श्रीर योशिव्याद् का पुत्र येष्ट्र जी सरायाद् का पीता थीर ष्रमीरल् का परपाता था, ३६। थार रहवारने श्रीर याकार्या थार यशादायाद् थार असायाद् थार खर्दीरल् थे।र यसीमीरल् श्रीर बनायाद्, इ०। थे।र शिपी का पुत्र कीजा जो खहोन् का पुत्र यस यटाया इका पुत्र यह शिम्री का पुत्र यह शमाया इ का पुत्र था, ३८। ये जिन के नाम लिखे हुए है श्रपने श्रपने कुल से प्रधान घे श्रीर उन के पितरी के घराने बहुत बढ़ गये॥ इर । ये श्रापनी भेड़ वकरियो के लिये चराई ढूंडन का ग्रदेग् की घाटी क्री तराई की पूरव थीर तक गये। 80। थीर उन की चत्तम से चत्तम चराई मिली ग्रीर देश लम्बा चै।इा कोजबा के मनुष्य थार योष श्रू थार साराप् के। चैन थीर शांति का श्रा क्योंकि वहां के पहिले मीखाब् में प्रमुता करते थे थीर याजूब लेटेस्। रन का रहनेहारे हास् के वंश के थे॥ ४९। थीर जिन के वृतान्त प्राचीन है॥ २३। ये कुम्हार थे थीर नतार्दम् नाम कपर लिखे है उन्हों ने यहूदा के राजा हिज् खार गर्देश में रहते थे जहां वे राजा का कामकाल कियाह् के दिनों में यहां थाकर की सूनी छहां मिले उन की होरी समेत मारकर ऐसा सत्यानाश कर डाला कि श्राज ली उनका पता नेही है श्रीर वे उन के स्थान में रहने लगे क्योंकि वहां उन की २४। शिमोन् को पुत्र, नम्रक् यामीन् यारीव् भेड़ वकरियों को लिये चराई थी। ४२। श्रीर उन जेरह श्रीर शाकल् ॥ २५। श्रीर शाकल् का पुत्र में से अर्थात् शिमोनिया में से पांच सा पुरुष अपने शहू स शहू स मिव्सास थीर मिव्सास का मिश्मा कपर पलत्याद् नार्याद् रपायाद् श्रीर उठ्जीश्ल नाम हुआ । है । थीर मिध्मा के पुत्र, उस का पुत्र विश्वी के पुत्रों की अपने प्रधान ठहराकर सेईर् प्रदाह ध्रमण्ल् उस कार पुत्र जक्कूर् श्रीर उस का पुत्र की गये, ४३। श्रीर जी श्रमेलेकी वचकर रह गये श्रिमी॥ २०। श्रिमी के सेलिइ बेटे श्रीर इ. बेटी श्रे उन की मारा श्रीर श्राज के दिन लीं वहां

(स्थेन प्रीर गाइ की अग्राविलया प्रीर ननवरे के माधे गोत्र की व्यावली )

का जेठा ते। इधेन घा **५. इ**स्रायल् पर उस ने जा ग्रापने पिता के विकीने की बागह किया इस कारण जेठाई का षाधिकार इसारल के पुत्र पूषुफ के पुत्रों की दिया गया। यंगावली जेठाई के प्रधिकार के बनुसार नदीं ठहरी ॥ २ । क्यों कि यहूदा अपने भाइयें पर प्रवल दी गया थार प्रधान उस के का से हुआ। पर लेठाई का प्रधिकार यूषुफ का था॥ ३। इस्रारल् के जेठे पुत्र कविन् के पुत्र ये हुए अर्थात् इनोक् पल देखें न् श्रीर कर्मी ॥ 8। श्रीर पेएक् के पुत्र, चस का पुत्र शमायाद शमायाद का ग्रीग् ग्रीग् का शिमी, प्राशिमी का मीका मीका रायाष्ट्र रायाष्ट्रका वाल् ६। श्रीर वाल् का पुत्र घेरा, इस को अश्रूर्का राजा तिल्गत्पिल्नेसेर् यधुयार्ड में से गया और वह बवीनेयी का प्रधान घा।। । भीर उस के साइयां की वंशावली के खिखते समय द्वे श्रापने श्रापने कुल के श्रानुसार ये ठदरे स्राचीत् ,मुख्य तो वीरल् फिर सक्रवीद्, ८। बीर यवाज् का पृत्र वेसा जी ग्रेमा का पाता खीर याएल् का परपाता था खद खराएर् से धीर नवा बीर वास्तोन् सीं रहता था॥ १। बीर पूरव छीर यह उस जंगल के सिवाने तक रहा की परात् महानद सें पहुचता है क्यों कि उन के पशु गिलाद देश मे वक् गये घे ॥ १०। धीर शाकल् की दिना में उन्हो ने इग्नियों से युद्ध किया और इग्नी चन के हाथ से मारे गये तब वे शिलाद की सारी पूरवी पालंग मे उन के हेरों में रहने लगे ॥

११। गादी उन के साम्हने सल्का ली बायान् देश में रहते थे, १२। अर्थात् मुख्य ते। मेरस् बीर दूसरा शापास फिर याने सार शापात् ये वाशान् मे रहते थे॥ १३। थीर उन के भाई अपने अपने पितरी के घरानी के अनुसार, सीकारल मश्लास शेवा येरि याकान् की छीर रहेर् सात ॥ १८। ये भवीदैल् के पुत्र घे की हरी का युत्र घा यद वेरराइ

यह यशीरी का पुत्र यह यहदी का पुत्र यह ब्रुल् का पुत्र था ॥ १५ । इन को पितरी को घरानी का मुख्य पुरुष श्रद्धीरल् का पुत्र श्रीर ग्रानी का पीता श्रद्धी था॥ १६। ये लेगा धाशान् में गिलाद में श्रीर उस के गांवों में ग्रीर शारीन की सब धराइयों से उन की परली खोर तक रहते घे॥ १०। इन सभा की वंशावली यहूदा के राजा यातास्के दिनां श्रीर दसारल के राजा पारीबास के दिनों में लिखी गई ॥

१८। यद्येनियां गादियां श्रीर मनश्रो के श्राधे गोत्र में के योद्धा जो ठाल बान्धने तलवार चलाने थीर धनुष से तीर हो इने के येगय थीर युह करने की सीखे दुर चे सा चीवालीस हजार सात सा साठ चे का युद्ध से जाने के येत्रय घे ॥ १९ । इन्हों ने हांग्रेयों कीर यतूर् नापीश श्रीर नीदाझ् से युद्व किया ॥ २०। उन के विरुद्ध इन की यद्यायता मिली खैार ह्यो चन यस समेल जो चन को साथ थे दन को हाथ में कर दिये गये क्यों कि युद्ध में इन्हें। ने परमेश्वर की दोहाई विर्ध थ्रीर उस ने उन की विनती इस कारण मुनी कि इन्दों ने उस पर भरीसा रक्का था।। २९। धीर इन्हों ने उन के पशु हर लिये प्रार्थात जंड ते। पचास एकार भेड़ वकरी श्रकाई लाख ग्रदहे दे। इजार छै।र मनुष्य रक लाख बंधुर करके ले गये ॥ २२। बहुत से मारे ते। यहे क्योंकि वह सहाई परमेश्वर की खोर से हुई। से ये उन के स्थान में बन्धुश्रार्थ के समय लें बरे रहे।

**५३। फिर मनश्ये के ब्याधे शेख के सन्तान उस** देश में बचे श्रीर वे बाधान् से से बाल्हेमीन् श्रीर सनीए खीर हेर्सीन् पर्वत लें फैल गये॥ २४। खीर उन के पितरों के घरानें के मुख्य पुक्य ये घे घर्षात् रपेर् विश्री रलीरल् अज्ञीरल् विसेवाह् हीदव्याह् श्रीर यद्दीरल् ये बड़े बीर श्रीर नामी श्रीर अपने पितरी को घरानी को सुख्य पुरुष घे।

२५। श्रीर उन्दे। ने ग्रपने पितरी के परमेश्वर से विश्वासघात किया थीर उस देश के लेगा जिन की परमेशवर ने उन के सास्त्रने से विनाश किया था उन को देवताओं की पीक्षे व्यभिचारिन की नाई हो का पुत्र यह गिलाद का पुत्र यह मीकारल का पुत्र लिये ॥ २६ । से इसारल की परमेश्वर ने काश्रूर के राजा पूल् का ग्रीर अभ्यूर् की राजा तिल्गित्यिल्ने हेर् का सन उभारा श्रीर इस ने उन्हें अर्थात् क्लेनियां गादियों खीर मनभ्ये के आधे गोत्र के लोगों की बंधुश्रा करके इलद् हाबीर् खीर द्वारा की खीर गीजान् नदी के पास पहुचा दिया श्रीर श्राज के दिन लो वे वहीं रहते हैं।

(लेबी की यंशावली श्रीर लेबीबी के वासस्यान)

है लोबी के पुत्र, गोर्थीन कहात थीर मरारी॥ २। थीर कहात के पुत्र, असास् यिस्हार् हेन्रोन् श्रीर चक्तीरल् ॥ ३। श्रीर श्रमास् के सन्तान, हारुन् मूसा थीर मरियम। थीर हाइन् के पुत्र, नादाख् स्रबीट्ट रलाजार् स्नार-मार् ॥ ४ । एलाजार् ने पीनदास् की जन्माया पीनदास् ने श्रावीशू को, ५ । श्रावीशू ने सुक्की के। सुक्की ने बक्जी का, ६। बक्जी ने वरस्याद का वरस्याद ने सरायेत् की, ७। सरायेत् ने श्रमयीष् की श्रमयीष् ने अहीतूव् की, द। अहीतूव् ने सादोक् की सादोक् ने श्रहीमास् की, ९। श्रहीमास् ने श्रजयीद की। श्रासर्याह् ने याद्यानान् को। ४०। श्रीर योष्टानान् ने अजर्याद् की जन्म।या जी सुलैमान की यहश्लेम् मे अनाये हुए भवन में याजक का काम करता था। १९। फिर अजयाद् ने अमर्याद् की अमर्याद् ने अही-तूब् को, १२। श्रदीतूब् ने सादोक् की सादे।क् ने मलूम की, १३। मलूम ने हिल्कियाद की दिल्-कियाइ ने अन्याह्ँका, १४। अन्याह् ने सरायाद् की श्रीर सरायाष्ट्र ने यहीसादाक् की जन्माया॥ १५। थीर जब यद्वावा यद्वदा थीर यद्वशलेम् की नव्रकद्-नेस्सर् के द्वारा वन्ध्रुषा करके ले ग्रया तव यही-सादाक् भी वंषुचा होकर गया ॥

, १६ । लेवी के पुत्र, ग्रेशीस कहात् श्रीर मरारी ॥
१७ । श्रीर ग्रेशीस के पुत्री के नाम ये थे श्रर्थात् लिल्ली श्रीर ग्रेशिस के पुत्र, कहात् के पुत्र, श्रमास यिस्टार् हेवीन् श्रीर उच्छीरल् ॥ १९ । श्रीर मरारी के पुत्र, मह्ली श्रीर मूर्शा । श्रीर श्रपने श्रपने पितरी के घराने के श्रनुसार लेवीयों के जुस ये हुए श्रर्थात्, २० । ग्रेशीस का पुत्र लिल्ली हुआ

लिख्नी का यहत् धहत् का जिस्सा, २१ । जिस्सा का योखाइ योष्पाइ का इट्टी इट्टी का नेरह सोर नेरह का पुत्र यातरे हुआ। ३२। फिर कहात् का पुत्र अस्मीनादाव् हुया अस्मीर्नादाव् का कारद् कारह का ग्रस्सीर, २३। ग्रस्वीर का एरमाना एरकाना को रव्यासाप् रव्यासाप् का श्रस्तीर्, २४। श्रस्तीर् का तदत् तदत् का करीएल् करीएल् का उन्जियाद् और चिन्नियाद् का पुत्र शाकल् द्वया॥ २५। फिर यस्काना के पुत्र, अमार्चे श्रीर श्राष्ट्रीमात्॥ २६। एल्काना का पुत्र सापै सोपै का नदत्, २०। नदत् का रलीखाव रलीखाव का धरोहास खार यराहास कापुत्र रस्काना हुआ ॥ >= । स्त्रीर श्रमूरल् के पुत्र, उस का जेठा योगले श्रीर दूसरा श्राविष्याद हुँग्रा॥ २९। फिर मरारी का पुत्र महली मह्ली का लिस्री लिस्री का णिसी णिसी का उठ्या, ३०। उन्नाका शिभा शिमा का द्वीरायाद् द्याग्याद् का पुत्र ग्रसायाद् हुया ॥

३१। फिर जिन की दाजद ने मद्रक के ठिकाना पाने के पीके पदावा के भवन में गाने के श्राधिकारी ठदरा दिया से। ये है ॥ ३२ । जब ले। सुलैमान यरू शलेम् में यद्दावा के भवन की वनवा न चुका तब ले। वे मिलापयाले तयू के नियास के साम्दने गाने के द्वारा सेवा करते घे और इस सेवा में नियम की श्रनुसार टाजिर हुया करते थे॥ इइ । जी स्रपने श्रपने पुत्रीं समेत दाजिर हुआ। करते घे सा ये घे खर्थात् कदातिया में से देमान् गर्यया जा याएल् का पुत्र या ग्रीर येारल् श्रमुरल् का, ३४। श्रमूरल् श्रकाना का श्रकाना यरोद्याम् का यरोद्याम् स्लीस्ल् का रलीरल् तोद्द का, ३५। तोहु सूप का सूप एरकाना का एरकाना सहत् का सदत् ग्रमासे का, ३६। श्रमासै रस्काना का रस्काना योरस् का योरस् ष्रजयीष्ट् का ब्रजयीष्ट् सपन्यार् का, ३०। सपन्यास् तहत् का तहत् अस्तीर् का अस्तीर् एव्यासाप् का रव्यासाप् काग्ह् का, ३८। कारह् यिस्हार् कार्यस्-हार् कहात् का कहात् सेवी का थ्रीय सेवी इसारल् का पुत्र था॥ ३९ । श्रीर उस का भाई। श्रीसाप् जी (१) भाराची ने पाएल । फिर देखा पद ११।

उस के दिहने राहा हुआ करता था और वेरेक्याह का पुत्र था और वेरेक्याह शिमा का, 80 । शिमा मीकाएल का मीकाएल वासेयाह का वासेयाह मिकित्याह का, 89 । मिकित्याह का वासेयाह मिकित्याह का, 89 । मिकित्याह का एती का एती बेरह का जेरह बहायाह का, १२ । खहायाह एतान का एतान किमा का जिम्मा शिमी का, 83 । शिमी यहत का यहत् गेशीम का गेशीम सेवी का पुत्र था। 88 । खीर वार्च खोर उन के भार मरारीय खडे होते थे अर्थात एतान जी कीशी का पुत्र था खीर कीशी खळी का खळी मह्मक का, 84 । महमूक हथ्याह का द्वायाह खमस्याह का खमसी का खमसी वानी का यानी शिमर का 80 । शेमर महली का महमी माली मूशी का मूशी मरारी का धीर मरारी लेवी का पुत्र था। 85 । खीर इन के माई जी लेवीय थे हो परमेश्वर के मधन के निवास में की सव प्रकार की सेवा के लिये अर्थण किये हुए थे।

क्षः । परन्तु राहन श्रीर उस के पुत्र द्वामयित की द्वेदी श्रीर धूष की द्वेदी दोना पर चढ़ाते श्रीर परमपाँचत्रस्थान का सब काम करते श्रीर इसा-श्लियों के लिये प्रायोध्वत करते थे तैसे कि परमेश्वर के दास मूसा ने खाजार दिई थी ॥ ५० । श्रीर हास्त् के वंग्र में ये हुए अर्थात् सस का पुत्र एलाजार् हुआ श्रीर सलाजार् का पीनद्वास् पीनद्वास् का खबीशू, ५९ । अवीशू का द्वञ्जी द्वञ्जी का स्त्रीत् स्त्रा व्यवीशू, अर । अपवीशू का द्वञ्जी का स्त्रायात् मरायात् का अर्म्याद् समर्याद् का अदीत्य, ५३ । सदीत्य् का सादीक् श्रीर सदीक् का स्रदीमास् पुत्र हुआ ॥

98 । श्रीर उन के भागों में उन की कार्यानयों के अनुसार उन की द्यांस्तयों ये हैं अर्थात कदात के कुलों में से प्रिक्षी चिट्ठी की द्यास्त् की सन्तान के नाम पर निकली, ५५ । से चारी खोर की चरा-इयों समेत यहूदा देश का देहोन् उन्दे मिला, ५६ । पर उस नगर के खेत श्रीर गाय यपुने के पुत्र कालेख़ की दिये गये ॥ ५० । श्रीर द्यास्त् की सन्तान की श्रास्त्रनगर देहोन् श्रीर चराइयो समेत लिल्ला

ग्रीर यत्तीर् ग्रीर श्रपनी श्रपनी श्रराह्यों समेत रश्-तमा, भूदा धीलेन् दबीर् भूरा प्राधान् ग्रीर वेत्-शेमेश, ६०। श्रीर विन्यामीन् के गोत्र में से अपनी श्रपनी चराइयों समेत श्रेया श्रह्मेमेत् श्रीर श्रनातीत् दिये गये। उन को सब कुल मिलाकर उन के सब नगर तेरह ठहरे॥ ६१। श्रीर श्रेप कहातियों की गीय के कुल अर्थात् मनक्ष्ये के याधे गीत्र में से चिट्टी डालकर दस नगर दिये गये॥ ६२। थीर गोर्था-मिया के कुला के खनुसार उन्हे इस्साकार खाशेर् थीर नप्ताली के गोत्र थीर बायान् में रहनेहारे मनक्यों को गोत्र में से तेरह नगर निले॥ ६३। मरारियों के कुले। के अनुसार उन्हें स्वेन् गाद् श्रीर स्वूहून् के गोत्रों में से चिट्ठी डालकर वारच नगर विये गये॥ ६८। ग्रीर इसार्शलया ने लेबीया को ये नगर चरा-इया समेत दिये॥ ६५। श्रीर उन्दे। ने यष्ट्रदियो शिमोनियां श्रीर विन्यामीनिया के ग्रोत्री में से वे नगर दिये जिन के नाम जपर लिये गये है ॥ ६६ । ग्रीर कदातिया के कितने एक कुलों की उन के भाग के नगर एप्रेंम के गीत्र में से मिले॥ ६०। से चन की अपनी अपनी चराइयें। समेत एप्रैम के पहाड़ी देश का शकेस् जे। शरयनगर था फिर गेजेर्, ६८। योक्साम् घेषोरीन्, ६९। ष्रण्यालीन् श्रीर गांत्रिम्मोन्, ६०। धीर मनक्ये के आधे ग्रीत्र में से श्रपनी श्रपनी चराइया समेत श्रानेर् श्रीर विलाम् दियं गये भेप कदातियां के कुल की ये ही नगर निले॥ ९९। फिर गोर्शे मियों की मनक्के के खाधे गीत्र के कुल में से तो अपनी अपनी चराइया समेत वाशान् का गोलान् ख्रीर ष्रश्र्तारीत्, ०२। ख्रीर इस्लाकार् के गोत्र में से खपनी खपनी चराइया समेत के देश दावरत, ७३। राजेत् थीर खानेम्, १४। ग्रीर खागेर् क्षे ग्रीष्त्र में से खपनी खपनी चराइया समेत माशाल् व्यव्दोन्, ७५। दूकोक् बीर रहेाब्, ७६। बीर नप्ताली की गीत्र में से अपनी अपनी चराइया समेत गालील् का कोदेश दम्मोन् श्रीर क्रियं।तैस् नित्ते॥ ६०। फिर श्रेप सेवीया अर्थार् मरारीया की जबूलून् की गीत्र में से तो खपनी खपनी चराइयां समेत् रिम्मोन् खार ताचीर्, १८ । सार परीधा के पास की यहन नदी

चराइयों समेत जगल मे का वेसेर् यह्सा, ॥ ०९ । कदेमात् खीर मेपात्, ८०। थीर गाद् के गोत्र मे से श्रपनी श्रपनी चराइया समेत गिलाट् का रामोत् महनैम्, ८९। हेश्वान् ग्रीर याजेर् दिये गये॥

(इस्लाकार् विन्यामीम् नप्ताली मनदये एप्रेम् श्रीर खागेर् की वशाविसया)

9• इस्साकार् के पुत्र तीला पूजा याश्रव् श्रीर शिमे।न् चार ॥

२ । श्रीर तेाला के पुत्र, उज्जी रपायाच् यरीयल् यहमै यिव्धास् श्रीर श्रमुरल् । ये अपने अपने पितरीं के घरानें। अर्थात् तीला की चनान की मुख्य पुरुष ग्रीर बहे वीर थे ग्रीर दासद के दिनों में उन के वय की ग्रिनती वार्डस इजार ह साथी। ३। थ्रीर उन्जी का पुत्र, यिजुद्याद्। थीर यिजुद्याद् के पुत्र, मीकारल् स्रोवदगाङ् ये। एल् स्रीर यिश्यि-याह् पाच। ये सव सुख्य पुरुष घे॥४। श्रीर उन के साथ उन की वंशाविलया थार पितरीं के घरानों के खनुसार सेना के दलों के इस्तीच इसार योद्वा घे क्योकि उन के बहुत स्त्रिया छीर वेटे हुए॥ था थीर उन के भाई के। इस्साकार् के सब कुलें। में से घे से। सतासी इजार बड़े बीर घे जा अपनी श्रपनी वंशावली के श्रतुसार गिने गये ॥

६। विन्यामीन् इ पुत्र, बेला बेक्केर् ग्रीर यदी एल् तीन ॥ ७ । वेला के पुत्र, एस्वे।न् उन्जी उन्जीएल् यरीमात् थ्रीर ईरी पांच । ये अपने अपने पितरी को घरानों के मुख्य पुरुष छीर बड़े बीर घे धीर श्रपनी श्रपनी वंशावली के श्रनुसार उन की ग्रिनती बार्डम इजार चैातीस हुई ॥ ८ । श्रीर बेकेर् के पुत्र, जमीरा योखाश रलीर जेर् रल्यारनै स्नोमी यरेमीत् खवियाह् खनातीत् थीर खालेमेत् ये सब बेक्नेर्के पुत्र हुए ॥ ९ । ये जी स्रापने स्रापने पितरीं के घरानें। के मुख्य पुरुष ख़ैार खड़े बीर चे इन के यम की गिनती श्रापनी स्रापनी वंशावली के श्रनुसार बीस इसार दो सा ठहरी॥ १०। श्रीर यदी-रल्का पुत्र, विल्हान्। श्रीर विल्हान् के पुत्र यूश् विन्यामीन् स्टूद् कनाना जेतान् तर्शीश् थ्रीर

की पूरब खोर बबेन् के गोत्र में से तो अपनी खपनी। खडीशहर् ॥ १९। ये सब जो यदीरल् के सन्तान थीर खपने अपने पितरों के पराना में मुख्य पुरुष खीर बड़े बीर घे इन के यश सेना में युद्ध करने के ये। य स्त्रह इसार दो सा पुरुष घे॥ १२। श्रीर ईर् के पुत्र शुष्पीम् थार हुष्पीम् थार अद्देर् के पुत्र हूशी थे॥

**९३। नप्ताली के पुत्र, यह्सीयल् गूनो येसेर् खाैर** श्रह्मस् ये विख्दा के पाते थे॥

98। सनक्ष्ये के पुत्र श्रासीरल् जिस की उस की थ्यरामी रखेली जनी थार धरामी गिलाट् के पिता माकीर्को भी जनी ॥ १५। ख्रीर माकीर् खिम की बहिन का नाम माका था उस ने हुप्पीम् खैार कृष्यीम् के लिये स्त्रिया व्याद्व लिई । श्रीर दूसरे का नाम सलोफाद् था थै।र सलेकाद् के वेटियां हुई । **१६ । फिर मार्कोर् की स्त्री माका एक घेटा जनी** थीर उस का नाम, पेरेशू रक्खा थार उस के भाई कानाम ग्रेरेण् याथीर इस के पुत्र कलाम् थीर राक्षेम् हुए॥ १७। थार कलाम् का पुत्र खदान्। ये ग़िलाद् के सन्तान हुए जे। माकीर् का पुत्र श्रीर मनश्ये का पाता था॥ १८। फिर उस की खीइन इम्मेलिकेत् ईश्होद् श्रवीरजेर् श्रीर मह्ला की जनी॥ ९९ । थ्रीर धमीदाको पुत्र अस्त्रान् ग्रेकेम् लिखी ग्रीर खनोद्याम् द्वर ॥

२०। धार राग्नेस्को पुत्र श्रूतेल हु खीर श्रूतेल ह का छेरेद् छेरेद् का तहत् तहत् का ण्लादा एलादा का तहत्, २१। तहत् का जावाद् ग्रीर जावाद् का पुत्र शूतेलर् धुत्रा श्रीर येतेर् श्रीर एलाद् भो जिन्हे गत् के मनुष्यां ने जे। उस देश मे उत्पन्न हुए घे इस लिये घात किया कि वे उन के प्रमु इर सेने की आये थे। २२ । से। उन का पिता रप्रैम् चन के लिये बहुत दिन शोक करता रहा ग्रीर उस को भाई उसे शांति देने को खाये॥ २३। तब उस ने खपनी स्त्री से प्रसंग किया श्रीर वह गर्भवती द्दोकर एक खेटा जनी थीर एपेन् ने उस का नाम इस कारण वरीबा रक्का कि उस के घराने में विपत्ति पड़ी थी॥ २४। थ्रीर उस की बेटी शेरा घी जिस ने निचले श्रीर उपरले दोनों वेघोरान् नाम

<sup>(</sup>१) अर्थात् विपत्ति ।

नगरी छैार उन्जेन्थेरा की हुठ कराया॥ ३५। छीर उस का खेटा रेपा था छैार रेथेष् भी छैार उस का पुत्र तेलए सेलए का तएन्, २६। सदन् का लादान् लादान् का सम्मीष्ट्रद् खम्मीष्ट्रद् का ग्लीशामा, २०। एलीशामा का नून् छीर नून् का पुत्र यद्देश्च हुमा॥ २=। छीर उन की निज्ञ भूमि छैार द्यक्तिया गांदीं समेत द्येतेल् सेर पूरद खार नारान् छीर पांच्छिम छीर गांदीं समेत गोंसेर् फिर गांदीं समेत शक्तम् खीर गांदीं समेत खज्जा थी, २९। छीर मनश्लेखों के सिद्याने के पाम खपने खपने गांदीं समेत दित्शान् तानाक् मांगिट्टी छीर देर्। इन में इसाएल् के पुत्र यूमुफ के सन्तान रहते थे॥

इ०। बाणेर् के पुत्र. विम्ना विक्या विक्यी श्रीर यरीचा थीर उन की यहिन सेरए हुई॥ इ१। धीर वरीखा के पुत्र, ऐवेर् बार मस्कीरल गीर यद विजीत का पिता पुत्रा॥ ३२। ग्रीर देवेर् ने यप्लेत् शामेर् दे।ताम् खार उन की वरिन श्रवा की सन्माया ॥ ३इ । श्रीर यप्नेत् के पुत्र, पास्क् विम्दाल् बीर खण्यात्। यप्लेत् के ये हो पुत्र हुए॥ इ8। थीर शिमेर् के पुत्र, खर्टी रीष्ट्रात यहुट्या ग्रीर खराम् ॥ डण । थीर उस के भाई हेतेम् के पुत्र, से।पह् विम्ना ग्रेलेश् थीर खामाल् ॥ हई। थीर मेावर के पुत्र. मूह एनेंपर शूथाल घेरी यिमा, ३०। घेसर छाद शम्मा शिल्घा वित्रान् छै।र बेरा ॥ ३८ । स्रोर येतेर्के पुत्र यपुत्ते, पिस्पा श्रीर श्रारा ॥ इर । श्रीर चह्ना के पुत्र, आरष्ट् देन्नीण्ल् स्रोर रिस्पा ॥ ४० । ये सय आगेर् के यश में हुए खीर अपने प्रपने पितरी के परानी में मुख्य पुरुष खार यह से यह धीर छीर प्रधानों में मुख्य चे चार ये ना अपनी अपनी वंशावली के ग्रनुसार सेना में युद्ध करने के लिये गिने गये इन को गिनसी इध्योम इजार ठवरी ॥

(पिन्यामीन् की ययायली)

टि विन्यामीन् ने अपने कोठे बेला को।
हु चरे प्रश्चेल् तीचरे
पहरू, २। चै घो ने छा थैर पांचवे रापा की जन्माया॥
३। धीर येला के पुत्र सहार् गेरा प्रवीहृद्, ४।
स्रवीष्ट्र नामान् स्रदेश्च, ४। गेरा श्रप्यान् स्रीर हुराम्

हुए ॥ ६ । चौर रहूद् के पुत्र ये हुए ग्रेवा के निवा-मियों के पितरों के चराना में मुख्य पुरुष ये थे जा बन्धुर काको मानदत् की पहुंचाये गये॥ १। श्रीर नामान् ब्रिटियाट् थ्रीर गेरा हुए यही उन्हें बन्धुया करके मानदत् की ले गया थार उस ने उड़ता थार खडीलुद को जन्माया॥ ८। थीर शहरैस् ने हूशीस् श्रीर खारा नाम खपनो स्त्रियों को छोड देने के पोक्के माळाव देश में लडको जन्माये॥ १। से। उस ने प्रापनी स्त्री द्देश से येवाय् सिया मैशा महक्षाम्, १० । यस् सेक्या थ्रीर मिर्माको जन्माया। उस की ये पुत्र श्रपने श्रापने पितरे। के पराना में मुख्य पुरुष थे॥ १९। श्रीर ष्ट्रणीम् से उस ने खद्यीतूद्य खीर एरपाल् की जन्माया॥ परे। सस्पाल् के पुत्र, स्वेर् मिशास् और शेमेर् इसी ने खोनो खीर गांधी समेत सेव् की बसाया, १३। फिर यरीया थैर भेमा को प्रयासेन् के निर्वासिया के पितरीं के पराना में मुख्य पुरुष चे श्रीर गत् के निवासियों को भगा दिया, विष्ठ। खीर प्रस्ती शाशक् यरेमेात्, १५। जवद्याद् षराद् एदेर्, १६। मीकाएल् यिण्या योदा की वरीका के पुत्र चे कवदाद् मशु-ह्माम् दिज्की देवेर्, १८। यिश्मरे विज्लीका ये।वास् ना गरपाल् को पुत्र घे, १९। खीर याकीस निक्री जब्दी, २०। एलीएनै सिल्लतै एलीएल्, २१। श्रदायाद् वरायाद् थीर शिमात् जे। शिमी के पुत्र थे, २२ । शीर विश्पान् रवेर् एलीएल्, २३। खळ्योन् जिक्री जानान्, २४ । इनन्याद् एलाम् ब्रन्ते।तिय्याद्, २५ । यिप्दयाद् थीर पनूरल् से। शाशक् के पुत्र घे, २६। श्रीर शन्-शरी शर्रियांच् व्यतस्याद्, २० । यारेश्याद् र लिप्याद् श्रीर जिस्ती जी यरोद्याम की पुत्र घे॥ २८। ये व्यपनी व्यपनी पीठी में व्यपने व्यपने पितरी के परागा में मुख्य पुरुष थीर प्रधान थे। ये यद्दशलेम् में रहते थे ॥ २९ । स्नीर गियोन् मे गियोन् का पिता रहता था जिस की स्त्री का नाम माका था, ३०। श्रीर उस का जेठा बेटा खब्दोन् दुया फिर प्रर्कीश् वाल् नादाव्, ३९। गदीर् शक्ती बेकेर् ॥ ३२। श्रीर मिक्रोत् ने शिमा की जन्माया । श्रीर ये भी धापने भाइयों के साम्दने अपने भाइयों के स्मा यबजलेम् में रहते थे ॥ ३३ । ग्रीर नेर्ने कीश्की जनमाया कीश्ने

शांकल् की श्रीर शांकल् ने योनातान् मल्कीशू श्रवी- योता श्रा श्रीर मशुह्नाम् की श्राम्याह् का युत्र रहल् नाटाव् श्रीर एश्वाल् की जन्माया ॥ ३४ । श्रीर का पाता श्रीर विविध्याह् का परपाता था, ९ । योनातान् का पुत्र मरीव्याल् हुन्ना श्रीर मरीव्याल् ने श्रीर इन के भाई की श्रपनी श्रयनी वंशावली के यानातान् का पुत्र मरीब्बाल् हुआ थार मरीब्बाल् ने मीका को जन्माया॥ ३५। छीर मीका के पुत्र, पीतान् मेलेक् तारे थे।र श्राष्टाज् ॥ इई । थे।र ब्राहाज् ने यद्देशबहुा के। जन्माया थीर यद्देशबहुा ने षालेमेत् ष्रज्मावेन् श्रीर जिसी की श्रीर जिसी ने मासा की, हे । श्रीर मेखा ने बिना की जन्माया श्रीर इस का पुत्र राषा हुआ राषा का रलासा श्रीर रलासा का पुत्रं खासेल् हुत्रा॥ ३८ । श्रीर खासेल् के रू पुत्र हुए जिन के ये नाम ये अर्थात् अजीकाम वोक्स यिश्माएल् शार्याष्ट् ग्रीवद्याष्ट् श्रीर दानान् ये ही सब ग्रासेल् के पुत्र दुए॥ ३९ । श्रीर उस के भाई रश्रेक् के ये पुत्र घुर क्यार्थात् उस का जेठा कलाम् दूचरा यूश तीचरा एलीपेलेत् ॥ ४० । श्रीर कलाम् के पुत्र श्रूरकीर श्रीर धनुर्धारी हुए श्रीर उन के बहुत वेटे पाते अर्थात् डेठ सा हुए। ये ही सब विन्या-मीन के वंश के थे॥

(यरुगलेम् में रहनेहारी का प्रयच)

टे. यों सब इसारली अपनी अपनी वंशा-वली के अनुसार जी इसारल के राजाओं के एसान की पुस्तक में लिखी हैं गिने गये। थ्रीर यष्ट्रदी श्रपने विज्वासद्यात के कारण वधुए करके बाबेल् की पहुचाये गये॥ २। जी लोग श्रपनी व्यपनी निज भूमि व्यथात् व्यपने नगरीं में रहते थे सा इसारली, यासक, लेबीय छीर नतीन् थे॥ ३। ग्रीर यद्याचेस् में कुछ यहूदी कुछ विन्यामीनी खीर कुछ एप्रेमी खीर मनक्षोई रहते थे, 8। खर्थात् यहूदा के पुत्र पेरेस् के वंश में से प्रम्भी हूद् का पुत्र करी जी खोसी का पुत्र श्रीर इसी का पाता थीर वानी का परपाता या, ५। स्रीर शोलाइयों में से उस का जेठा बेटा ष्रसायाह् श्रीर उस के पुत्र, ६। श्रीर जेरह के बध में से यूर्ण् श्रीर इन के माई ये छ सी नत्स्त्रे हुए॥

श्रनुसार मिलकर नै। सै। कप्पन ठघरे। ये सब पुस्प क्रपने क्रपने पितरी के घराने। के क्रनुसार पितरी के घराना में मुख्य घे॥

१०। फिर याजकों में में यदायाह यदीयारीय थीर याकीन्, १९। थ्रीर याचर्याद की परमेश्वर के भवन का प्रधान थार हिल्कियाह का पुत्र था यह मणुद्धाम का पुत्र यद सादेक् का पुत्र यह मरायात् का पुत्र यद अहीतूल् का पुत्र था, १२ । श्रीर श्रदायाह् का यरोहास का पुत्र था यह पश्हूर का पुत्र यह मिरक्याम् का पुत्र यद मासै का पुत्र यह स्रदीयस् का पुत्र यह यहकेरा का पुत्र यह मंशुह्नाम का पुत्र यह मशिह्मीत् का पुत्र यह इम्मेर् का पुत्र था। १३ । ग्रीर इन के भाई घे जो ग्रपने श्रपने वितरी के घरानें में सन्नह सा साठ मुख्य पुरुष घे वे परमेश्वर के भवन की सेवा के काम में बहुत निपुरा पुरुष घे॥ १८। फिर लेबोयों में से मरारी के बंग में से भ्रमायाह जी दश्यूय का पुत्र अजीकास का पाता और हशव्याह का पर-पाता था, १५। और व्यक्ष्मक्षूर हरेश ग्रीर गालाल श्रीर श्रासाप के वंश में से मत्तन्याह जो मीका का पुत्र श्रीरे जिक्री का पाता था, १६ । श्रीर स्रोष्ठदग्रह् की श्रमायाद् का पुत्र गालाल् का पाता स्रीर यदूतून् का परपाता या स्रीर वेरेक्याद् जी ष्पासा का पुत्र श्रीर एरकाना का पेता था जी नते। पाइयों के गांवों मे रहता था ॥ १०। प्रीर हेवक़ीदारी में से ग्रपने ग्रपने भाइयों सहित ग्रह्नम् अक्कूब् तस्मान् थार अहीमान्, रन्में वे मुख्य ती मसूम् था, १८। बीर वह तब सी पूरव छोर राजा के फाटक के पास श्वहीदारी करता या । लेखीयों की काञनी के देवकीदार ये ही चे॥ १९। बीर शस्तूम् 0। फिर विन्यामीन के वंश में से सहू को मशुद्धाम् को कोरे का पुत्र स्व्यासाप् का पोता श्रीर कारद् का का पुत्र देवव्याह् का पोता खार दरस्तूत्र्या का पर-परपाता था और उस को भाई को उस को मूलपुरुष को पोता था, द। श्रीर थिवित्र्याह् को यरोद्धाम् का पुत्र धाता था, द। श्रीर थिवित्र्याह् को यरोद्धाम् का पुत्र धाता था, द। श्रीर थिवित्र्याह् को यरोद्धाम् का पुत्र धाता था, द। श्रीर थिवित्र्याह् को परोद्धाम् का पुत्र धा श्रीर एला को उन्जी का पुत्र श्रीर मिक्री का थि कि वे तब्र के देवकीदार हो। उन के पुरसा तो यदेखा की कायनी के अधिकारी थीर पैठाव के | कान के कुटे ये क्यों कि वे दिन रात अपने काम में रखवास थे॥ २०। थीर यगले समय में रलाजार का पुत्र पीनदास् विस के संग यदीया रहा सा उन का प्रधान घा॥ २९। मेंग्रेलेम्याट् का पुत्र सक्तर्याट् मिलापयाले तंत्र का डेयडीदार था॥ २२। ये सर्व क्षा डेयडीदार टाने की चुने गये सा दी सा वारद चै। ये जिन के पुरसाचा की दाजद श्रीर घमूरल दर्शी ने विख्यास्योग्नव जानकर ठ०राया था सा स्रवने प्रपने गांच में प्रपनी प्रपनी वंशावली के प्रनुसार तिने त्राये ॥ २३ । से। वे श्रीर उन के सन्तान यदे।वा के भयन अर्थात् संयू के भयन के फाटका का प्रधिकार धारी वारी रखते थे। २८। डेवकीदार पुरव पष्टिम उत्तर दक्षियन चारी दिया की खार र्शकी देते ये ॥ २५ । थ्रीर उन के भाई जी गांधा मे रहते चे उन की सात सात दिन पीके घारी घारी करके उन के संग रहने के लिये प्याना पहला था। ६६ । क्वोंकि चारों प्रधान हेयकीदार क्वा लेबीय चे सा विश्वास्याय जानकर परमेख्वर के मवन की काठरियों धीर भगडारों के प्राधिकारी ठएराये गये चे ॥ =७ । चीर ये परमेश्वर के भवन के खास वास इस लिये रात विताते थे कि उर की रक्षा उन्हें साथी गर्द थी थार भार भार का उमे खालना उन्ही का काम था ॥ २८ । धीर उन में में कुछ उपायना के पात्री के व्यधिकारी घे बोबि ये जिनकर भीतर पट्टचाये थार जिनकर टाइर निकाले भी जाते थे॥ २(। भार उन में से कुछ सामान के थार पवित्र-स्थान के पात्री के श्रीर मैदे टाप्तमधु तेल लायान थार सुगंधद्रव्या को प्राधिकारी उदराये गये ॥ इ० । बीर यासका के घेटों में से कुछ सुगन्धद्रव्यों में गंधी का काम करते थे॥ ३९। थीर मत्तित्याद् नाम ण्य सेबीय सा कारधी ब्रह्मूस का बेठा या सा विष्वास्थाग्य सानकर तथा पर यनारं दुरं यस्तुखी का व्यधिकारी या ॥ ३२। ब्रीर उस के भाइयां वर्षात् यालातियों में से कुछ तो भेटवाली राटी के व्यधि-कारी घे कि एक एक विषासदिन की उसे तैयार किया करें ॥ ३३ । श्रीर ये रावेंथे चे की लेबीय पितरी के पराना में मुख्य चे ग्रीर कोठिरियों में रहते जार केतर

लगे रहते थे॥ 58। ये ही व्यवनी व्यवनी पीठी मे सेबीयों के पितरों के पराना में मुख्य पूक्त घे। ये यक्शलेम् मे रहते थे॥

59 । प्रार शिक्षेत् में शिक्षेत् का पिता, यी एल् रहता या जिम की स्त्री का नाम माका या॥ ३६। **उम का जेठा घेटा खळ्डोन् हुया फिर** सूर् कीश् बाल् नेर् नादाय, ३०। ग्रदीर् अध्यो जक्रवीष् धार मिक्रोत् ॥ ३८। प्रार मिक्रोत् ने शिमाम् की जन्माया थीर ये भी व्यवने भाइया के साम्दने व्यवने भाइयां के संग यदमलेम् में रहते भे ॥ ३९। धीर नेर् ने कीम को जन्माया की श् ने शाकल् को श्रीर शाकल् ने यानातान् मल्कीश्रं स्रवीनादाव् धीर रश्वाल् का चन्माया ॥ ४० । ग्रीर योनातान् का पुत्र मरीव्याल् दुषा ग्रीर मरीट्याल् ने मीका की जन्माया॥ ४९। थ्रीर मीका के पुत्र, पीतान् मेलेक् थ्रीर तद्ने ॥ 8२ । **खीर श्राष्टा**ज् ने यारा की जन्माया थीर यारा ने यालमेत् प्रज्ञायेत् श्रीर जिसी की जन्माया थीर जिसी ने मासा का 8३। खार मासा ने विना की बन्माया थीर इस का पुत्र रपायाह् हुया रपायाह् का एलासा थार एलासा का पुत्र खासेल् हुआ, 88। खार खासेल् के क पुत्र हुए जिन के ये नाम थे अर्थात् प्रजीकाम दीकर पिंग्मारल् शार्याष्ट् यीवद्याष्ट् धीर द्यानान् । आधेल् को ये द्यो पुत्र दुर ॥

(शाकल् की सायु चीर दाकद के राज्य का चारंभ)

१०. प्रिलियती तो द्वार्गलयों से लड़े जीर द्वारली प्रतिभित्यों के साम्दने से माग्रे थैं।र ग्रिल्बा नाम पद्दाङ पर सारे गये ॥ २ । ख्रीर पोलम्ती माकल् ख्रीर उस की पुत्रों के पोझे लगे रह श्रीर पलिशितमें ने शाकल् के पुत्र योनातान् श्रवीनादाव् श्रीर मल्कीश्र की मार हाला ॥ इ । श्रीर श्राकल् के साथ लहाई थीर भारी धाती गई श्रीर धनुधारियों ने उसे जा लिया श्रीर बद उन के कारण व्याकुल दे। गया ॥ १। तब शासल् ने अपने द्वींघयार कीनेदारे से कदा अपनी तलवार

<sup>(</sup>१) देखें। ट : १४ ।

खींचकर मेरे भींक दे ऐसा न हो कि वे खतनारहित लेगा व्याकर मेरा ठट्टा करें। पर उस के हिंचयार केंनिहारे ने व्यत्यन्त भय खाकर ऐसा करना नकारा तब जाकल् व्यपनी तलवार वही करके उस पर गिर पड़ा ॥ ५। यह, देखकर कि जाकल् मर गया उस का हिंचयार केंनिहारा भी व्यपनी तलवार पर व्याप गिरकर मर गया ॥ ६। यें जाकल् कीर उस के तीना पुत्र कीर उस के सारे घराने के लोग एक संग्रा मर गये ॥ ६। यह देखकर कि वे भाग गये कीर जाकल् बीर उस के पुत्र मर गये उस तराई मे रहनेहारे सव इसाएली मनुष्य व्यपने व्यपने नगर की होडकर भाग गये बीर पलिकती व्याकर उन में रहने लगे ॥

ं द। दूसरे दिन खब पलिश्ती मारे घुछी के माल को ज़टने आये तब उन की भाकल् थीर उस की पुत्र गिल्वा पहाड पर पडे हुए मिले ॥ ९। से उन्हों ने चंब के वस्त्रों की उतार उस का सिर धीर द्वीप-यार से लिये सीर पलिशितया के देश के सब स्थानी में दूतीं की इस लिये भेज दिया कि उन के देवताथीं थ्रीर साधारया सोगो में यह शुभ समाचार देते जारं ॥ ५०। तब उन्हीं ने उस के हिंचियार ते। स्रापने देथा-लय में स्क्वे थीर उस की खे। पही दाग्रीन् के मन्दिर मे जड दिई॥ १९। जव गिलाट् के यावेश् के सारे लेगों ने सुना कि पलिशितयें ने प्राफल् से क्या क्या किया है, १२। तब सब शूरचीर चले खीर शासल् थार उस के पुत्री की लेथि उठाकर याद्येश में ले थाये थीर उन की इड्डियों की यावेश में के बांज वृद्ध के तले गाड़ दिया और सात दिन का उपवास किया ॥ १३। सी भाकल् उस विकासघात की कारण मर गया की उस ने यहीका से किया घा क्योंकि उस ने यहीवा का वचन टाला था फिर उस ने भूतिचिद्धि करनेवाली से पूछकर सम्मति लिई थी, पहाँ उस ने यहावां से न पूछा था। सा यहावा ने उसे मारकर राज्य थिशे के पुत्र दोकद का कर दिया॥

११ - तब सब द्रसारती दाजद के पास देव्रीन् में ग्कट्ठे दीकर कहने लगे सुन दम लेगा श्रीर तू एक दी'दाड़ मांस हैं॥

२। याले दिनों में बर्व शासन् राजा या तब भी द्रवार्णलयों का व्याया तू ही था थीर तेरे परमेश्टर यदीया ने तुक्त से कहा कि मेरी प्रजा द्रवायल् का चरवादा थ्रीर मेरी प्रजा इसारल् का प्रधान तू दी द्यागा॥ ३। या सव स्वारली प्रानिये देह्रीन में राजा के पास खाये खीर टाकद ने उन के साध देव्रीन् मे यहीवा को साम्टने वाचा बांघी ग्रीर चन्दों ने यद्याया के वचन के श्रनुसार के। **उस** ने ग्रमुरल् से अहा था इसारल् का राजा होने के लिये दोंकट का फ्रांभिपेक किया ॥ 8। तय सब इवारांलिया समेत दाजद यस्थलेम् की गया ली यवूस् भी कद-लाता था और यवुषी नाम उस देश के निवासी यदां रहते थे ॥ ५ । से यद्भुष् के नियासियों ने दासद से कहा तू यदां खाने न पाएगा । तीभी दासद ने िषणोन् नाम गढ़ को ले लिया बड़ी दाजदपुर भी कदावता है ॥ ६ । थ्रीर दाजद ने कदा जी कीई यवृधियों की सब से पहिले मारेगा से मुख्य सेना-र्पात धारा तब सब्याद् का पुत्र यात्राव् सब से परिले चळ गया ग्रीर मुख्य ठरूर गया ॥ छ । स्रीर टाकद उस गढ़ में रहने सगा से। उस का नाम दाकदपुर पदा॥ ८। थार उस ने नगर की घारी ग्रीर ग्रर्थात् मिस्ती से सेकर चारी ग्रीर गहरपनाह वनवाई थीर योषाव् ने जेप नगर के खरहप्टरीं की फिर वसाया ॥ ९। श्रीर दाजद की वहाई श्राधिक चाती गर्ड थीर सेनायों का यदावा उसके संग था।

# (दाखद के गूरवीर)

१०। यद्दोघा ने इस्ताएल् के विषय जा वचन कहा था उस के अनुसार दाजद के जिन शूरवीरां ने सारे इस्ताएलिया समेत उस के राज्य में उस के पक्ष में दाजर उसे राजा बनाने की बल किया उन में से मुख्य पुष्प ये हैं ॥ १९। दाजद के शूरवीरां की नामावली यह है अर्थाल् किसी इक्मोनी का पुत्र यांशावास् जी तीसा में मुख्य था उस ने तीन सा पुत्री पर भाला चलाकर उन्हें एक ही समय मार हाला ॥ १२। उस के पीक्षे दोटो का पुत्र एक प्रश्लेष्टी

<sup>(</sup>१) मूल में बाकी नगर जिलाता था। (३) मूल में गिनती।

१३। यह पस्दम्मीम् मे जहां जस का एक खेत था दालद के संग रहा थीर पलिश्ली घटां युद्ध करने की रकट्टे दुर ये भीर लोग पलिंग्तियो के साम्दने से भाग गये थे ॥ १४ । तय उन्हों ने उस खेत के बीच खड़े द्वाकर उस की रक्षा किई थीर प्रलिक्तियों की मारा थीर यदाया ने उन का यदा उद्घार किया। १५। भीर तीसा मुख्य पुरुषा में से तीन दासद के पास चटान की वर्षात् बहुह्माम् नाम गुफा से गये थीर पलिथितयों की कायनी रपाईम् नाम तराई मे पड़ी हुई घो ॥ १६ । उस समय दासद गरु में घा थीर उसी समय पालिश्तिया की रक चीकी चेतले-देम् मे यो ४ १०। तय दासद ने वही प्रामिलापा के साथ कहा कीन मुक्ते चेत्लेऐम् के फाटक के प्रास के कुंए का पानी पिलाएगा ॥ १८ । सा घे तीनी जन पालिशितयां की छायनी में टूट यहे थीर धेत्लेहेस् के फाटक के कृए से पानी भरकर दाकद के पास ले खाप पर दांजद ने पीने से नाइ किई श्रीर यहांचा के साम्दने प्रघं करके उग्रहेला ॥ १९ । ग्रीर उस ने कदा मेरा परमेण्यर मुक्त से ऐसा करना दूर रक्खें षया में इन मनुष्यों का लेलू घीक की अपने प्राय पर खेले है ये तो प्रापने प्राया पर शेलकर उसे ले प्राये दै। से। एस ने घष्ट पानी घीने से नाष्ट किई। इन त्तीन घीरों ने साये दी काम किये॥ २०। श्रीर प्रयोगे का याक्षाय का भाई था से तीनी में सुरय था थ्रीर उस ने अपना भाला चलाकर तीन सा का मार डाला श्रीर तीनां में नामी हा गया॥ २१। दूसरी घेंगी के तीनों में से घट श्राधिक प्रतिष्ठित घा श्रीर उन का प्रधान हो ज्ञाया पर गुल्य सीना के पद की न पहुचा ॥ २२ । यद्दीयाद्दा का पुत्र बनावाद् था का क्यू केल् की गक धीर का पुत्र या जिस ने घरे घरे काम किये थे। उस ने सिष्ट सरीखे देा मोखाधियों की मार हाला थीर घरफ के समय उस ने गक ग्रहरे में उत्तरके एक विद्य की मार हाला॥ ३६। फिर उन ने एक डीलयाले प्रधात् पांच दाश्र लंबे मिन्नी पुन्प की मार दाला मिछी ते। घाम में जुलादी का छैका सा एक भाला लिये दूर था पर भगवाष् एक लाठी ही लिये

एलाजार् नाम था जो तीनों पर घीरों में से एक था॥ १८। यह पस्दम्मीम् में जहां जब का एक खेत था। होनकर उसी के भाले से उसे घात किया॥ २८। ऐसे राजद के संग रहा थीर पलिश्ती बटां युद्ध करने की। एकट्ठे हुए थे भीर, लोग पलिश्तियों के साम्दने से भाग गये थे॥ १८। तय उन्हों ने उस खेत के बीच खाई होकर उस की रहा किई थीर पलिश्तियों की। की दाजद ने अपनी निज्ञ सभा में समसद किया॥

२६। फिर दलों के बीर ये घे श्रर्थात् योग्राष्ट् का भाई असादेल् घेत्लेदेमी दोदो का पुत्र रहटा-नान्, २० । छरोरी श्रमीत् पलानी द्वेलेम्, २८ । तकोई दक्क्षेण का पुत्र ईरा प्रनाताती प्रश्लीएकेर् २(। प्रणार्श सिट्यम अधाधी ईलै, ३०। नतापार्श मदरै एक थीर नतापाई घाना का पुत्र धेलेद्, ३९। विन्यामीनियों के ग़िवा नगरवासी रीवै का पुत्र ईतै पिरातानी बनायाद्, इर । ग्राश् के नालें के पास रहनेद्वारा ट्ररै खराबाबाची धबीरल्, इड । बहूरीमी ष्यज्ञमाघेत् गाल्यानी एल्पद्या, ३४ । गीकार्ष द्वाज्ञम् के पुत्र, फिर पदाडी थारी का पुत्र योनातान्, ३५। पदाही साकार्का पुत्र खदीखास कर्का पुत्र एली-पाल, इदं। मक्रेराई देपर् पत्तानी यादिष्याट् क्रमली हेसी रख्ये का पुत्र नारे, ३८। नातान् का भाई याएस् ष्ट्रयो का पुत्र सिभार, ३९। प्राम्मानी सेलेक् घेराती नद्दरै का सब्याद् के पुत्र याषाध् का द्वियार केनिहारा चा, 80 । येतेरी ईरा धीर गारेख, 89 । हिसी करियाट् ष्मष्ट्लै का पुत्र जावाद्, ४२। तीस पुरुषों समेत इवेनी भीजा का पुत्र अदीना जी खबेनियों का मुख्या था, ४३। माका का पुत्र द्वामान् मेलेनी याद्यापाल्. १८। श्रश्ताराती राज्जयाध् अरायरी द्वाताम् के पुत्र शामा थीर यीरल्, ४५। जिसी का पुत्र यदीरल् धीर उस का त्तीमी भाई योदा, ४६ । सद्योमी रलीएल् एल्नाम् के पुत्र यरीवे स्नार यामव्याद् मास्राक्षी यितमा, ४०। एली ब्ल् खोघेद् खाैर मसावाई यासीएल्॥

(दासद के ग्रमुकर)

१२ जिल्ल दालद सिक्लग् में की श के पुत्र शाकल् के हर के मारे किया रहता था तक ये उस के पास बहां थाये श्रीर

<sup>(</sup>१) जूस में. यन्द ।

पें उन खीरों में की घो जा यह में उन के सहायक थे ॥ २। ये धनुर्धारी थे जी दहिने बार्य दोना हाथी से गोफन के पत्थर ग्रीर धनुप के तीर चला सकते ये थार ये शाकल के मास्यों में से विन्यामीनी थे। ३। मुख्य ती बाडीर जेर बीर दूसरा याबाश् घा ये गिवावासी शमास्रा के पुत्र ये फिर स्रज्मावित् के पुत्र यजीरल् श्रीर पेलेत् फिर वराका श्रीर श्रना-त्तेासी येहू, ४। श्रीर गिव्यानी यिश्मायाद् की तीसी में से एक बीर श्रीर उन के ऊपर भी था फिर विमेयाद् यहनीरल् याद्वानान् गरेरावासी वाजावाद्, ५। रलूजै यरीमात् वाखाद् शमर्याद् हादवी श्रवत्यादः, ६। एरकाना विशिषयाह यजरेल् यारनेर् वाशेवास् जो सब क्रीरहवशी थे, ७। श्रीर गदीर्वासी परीदास् को पुत्र योख्ला थीर जबदगद् ॥ ८। फिर जब दाऊद जगल के गढ में रहता या तब ये गादी जी क्रारबीर घे श्रीर युद्ध करने की सीखे दूर श्रीर ठाल श्रीर माला काम में लानेहारे थे श्रीर उन के मुद्द सिद के से श्रीर वे पहाड़ी चिकारे से वेग दी डनेदारे थे ये और गादिशे से भ्रालग है। कर उस के पास प्राये, ए। ष्प्रचात् मुख्य ता रजेर् दूचरा ख्रोवद्याद् तीचरा रली-स्राब्, १०। चैाथा मिश्मन्ना पांचवा यिर्मयाङ्, १९। कठां श्रते सातवां रलीरल्, १२ । खाठवा योहानान् नै।वां रल्बाबाद्, १३। दसवां यिर्मयाद् ग्रीर स्या-रहवा मक्वन्ने था॥ ५४। ये गादी मुख्य याद्वा थे उन में से जी सब से छीटा था से ती एक सी के बराबर थे।र जा सब से बड़ा था सा इजार के बराबर था॥ १५। ये ही वे हैं जी पहिले मदीने मे जब यर्दन नदी सब कडाड़ी के जपर जपर बहती घी तल उस को पार उतरे छै।र पूरव छै।र पव्छिम दोना श्रोर के सब तराई के रहनेहारी की भगा दिया॥ १६ । स्रीर कर्चस्क बिन्यामीनी स्रीर यष्ट्रदी भी दालद के पास ग्रुक में ग्राये॥ १७। उन से मिलने की दाकद निकला श्रीर उन से फद्यु यदि तुम मेरे पास मिन्नभाव से मेरी सहायता करने की ष्मापे हो तब ते। मेरा मन तुम से लगा रहेगा पर की पुम मुक्ते धोखा देकर मेरे शत्रुखी की दाध पकडवाने भावे है। तो इमारे पितरी का परमेशबर इस

पर दृष्टि करके डांटे क्योंकि मेरे दाय से कोई चपद्रव नदी हुम्रा॥ १८ । तव<sup>े</sup> ग्रात्मा श्रमाचै में समाया जी तीसी बीरे में मुख्य घा बीर एस ने कहा दे दाजद इम तेरे है हे विशे के पुत्र इम तेरी खोर के देतेरा कुणल दी कुणल दी खीर तेरे सदायकी का कुश्रत हा को कि तेरा परमेश्वर तेरी सदावता किया करता है से। दाकद ने उन की रख लिया थीर थ्रपने टल के मुख्यि ठएरा दिया॥ १९। फिर क्छ मनप्रशेर्द भी उस समय दासद के पास भाग गये जब बद पांचिशतिया की साथ दीकर शाकल से लडने की गया पर उन की कुछ सदायता न किई क्यों कि प्रतिश्तिया के सरदारों ने सम्मति लेने पर यह कहकर उसे विदा किया कि वह हमारे सिरं क्टबाकर अपने स्वामी शासल् से फिर मिल जारगा॥ २०। चब घइ सिक्तग्की जा रहा था तब ये मनक्ष्णेई उस के पास भाग गये प्रार्थात् प्राद्ना याजाबाद् यदीएल् मीकारुल् याजाबाद् रलीहु श्रीर चिल्लते जो मनको के इजारी के मुख्यि थे॥ २९। इन्दों ने सुटेरा के दल के विक्त दार्जद की सहायता किर्फ क्यों कि ये सब गूरबीर घी ग्रीर सेना की प्रधान भी यन गये॥ २२। वरन दिन दिन लेगा दाजद की सद्दायता करने की उस की पास खाते रते यहां लें कि परमेश्वर की सी एक वड़ी सेना यन गई॥

२३। फिर जो लड़ने की द्यायार द्याधे हुए देन्नोन् में दाजद की पास इस लिये खाये कि यहीया की वचन के खनुसार शांजल का राज्य उस की द्याध कर दे उन के मुख्यिं। की यह गिनती है ॥ २४। यहूदी ती ठाल खीर भाला लिये हुए लड़ने की द्यायारखन्द क द्यार खाठ सी चाये॥ २५। शिमोनी लड़ने की तैगार सात द्यार कर सी खाये॥ २०। धीर द्या लेवीय चार द्यार कर सी खाये॥ २०। धीर द्यास्त्र के पराने का प्रधान यहीयादा था खीर उस के साथ तीन इजार सात सी खाये॥ २८। धीर सादीक् नाम एक जवान बीर भी खाये॥ २८। धीर सादीक् नाम एक जवान बीर भी खाया खीर उस के पिता के घराने के बाईस प्रधान चाये॥ २९। खीर याजल की भाई विस्थामीनियों में से तीन द्यार ही

चारे क्योंकि उस समय ली बाधे विन्यामीनियी से खोधक शासल् के घराने का यक्त करते रहे॥ ३०। फिर स्प्रैमिया में से बड़े बीर श्रीर खपने प्रपने पितरा के घरानों में नामी पुरुष घीस इजार ब्राठ सा बाये। ३९। श्रीर मनश्ये के याधे गांत्र में से दाकट की राजा करने के लिये खठारह इनार भागे जिन की नाम यताये गये थे॥ ३२। श्रीर इस्साकारिया मे से चा समय का पदचानते घे कि इसारल का क्या करना उचित है उन के प्रधान दो सी थे शार उन की मय भाई उन की याजा में रहते थे॥ इड । फिर जयूलून में से युद्ध के सय प्रकार की द्राविधार लिये हुए लड़ने की पाति बाधनेहारे योहा प्रधास इजार पापे ये पाति बांधनेहारे घे थै।र चचल न घे । इह । फिर नप्ताली में से प्रधान तो एक एकार श्रीर वन के संग्र ठाल श्रीर भाला लिये सेंतीस एकार षाये ॥ हा । थीर दानियों से से लहने के लिये पांति याधनेहारे यठाईस इवार क् सी पाये॥ ३६। थीर थाणेर् में से सड़ने की पांति यांधनेहारे चालीस एकार याद्वा चाये॥ ६०। स्रीर यर्दन पार रहनेहारे खतेनी जादी थीर मनण्णे के बाधे जोत्रियों में से युष्ट के मध प्रकार के द्रीष्यपार लिये दूर एक लाखे यीस दकार याचे ॥ ३८ । ये मय युद्ध के लिये पाति यांधनेदारे याद्वा दालद की सारे इसारल् का राजा करने के लिये ऐसोन् में सद्दों मन से श्राये श्रीर श्रीर सव इसारली भी दालद की राजा करने के लिये एक मन दूर ये ॥ ३९ । मार व वदा तीन दिन दासद के सम खाते पीते रहे क्योंकि उन के भाइयों मे उन के लिये तैयारी किई घी ॥ ४०। खीर जी उन के निकट घरन इस्साकार् स्र्यूलून् स्रीर महाली ली रहते ये वे भी शददा कटों खन्नरें। धीर वैसे पर मैदा अजीरा बार किश्रामश की टिकियां दाखमध्य श्रीर तेल श्रादि भेाजनवन्तु लादकर लाये श्रीर वैस श्रीर भेड वकरियां बहुतायत से लाये क्योंकि इसारल् मे स्नानन्द दे। रहा या ॥

(पवित्र सदूष के यरूयलेम् में पहुचाये जाने का वर्जन)

१३ श्रीर दासद ने सहस्रपतियों शत-पतियों थीर,सब प्रधानीं,से सम्मति लिई ॥ २। तब दाऊद ने इसारल् की सारी मगडलो से कदा यदि यद तुम को अच्छा लगे थीर इमारे परमेश्वर की इच्छा हो तो इसारल के सब रेगों में इमारे जा भाई रह गये थैं।र उन के साथ जो याजक श्रीर लेबीय खपने खपने चराई-वाले नगरे। में रहते हैं उन के पास भी यह हर कही कच्ला भेर्ज कि चमारे पास सकट्टे हा जाया। ॥ ३। थ्रीर इम खपने परमेश्वर के संदूक की खपने यक्षां ले खार्र क्योंकि शांजल के दिनों इस उस के समीप न जाते थे॥ ४। थ्रीर सारी मर्वडली ने कहा इम रेसा ही करेगे क्योंकि यह बात उन सब लेगों की ठीक अची॥ ५। सादाजद ने मिस की श्रीदेर्स से इमात् की घाटी से के सब इसारतिया की इस लिये एकट्टा किया कि परमेश्वर के संदूक की किर्पत्यारीम् से ले प्रारं॥६। तब दाउँद सब द्यार्शेलपा की स्मा लेकर बाला की जो क्रियंत्यारीम् भी कहावता श्रीर यष्ट्रदा की भाग में घा कि परमेशकर यहावा का संदूर्क वहा से ले श्राए वह ती ऋद्या पर विराजनेहारा दै श्रीर उस का नाम भी लिया जाता है ॥ **७। सेा उन्हों ने परमेश्वर का संदूक एक नर्द** गाड़ी पर चढाकर श्रवीनादाव के घर से निकासा द्यार उन्ना थार प्रद्या उस गाडी का दाकने लगे। दा श्रीर दाजद श्रीर सारे इसाएली परमेश्वर के साम्दने तन मन से गीत गाते श्रीर बीखा सारंगी हफ कांक भीर सुरहियां बजाते घे॥ ९। जब वे कीदीन् के खरिहान तक बाये तब उन्जा ने ब्रयना द्याथ संदूष यामने की घठाया क्योंकि वैसे ने ठोकर खाई घो ॥ १० । तब यदीवा का कीप उन्ना पर भहक उठा थीर उस ने उस की मारा क्योंकि उस ने सद्का पर दाच लगाया चा वद वदी परमेश्वर के साम्दर्ने मर गया ॥ १९। तब दाकद खप्रसन् हुआ इस लिये कि यदीवा उद्घा पर टूट पड़ा था और

<sup>(</sup>१) भूत में नग पीर नम के विना ।

चस ने उस स्थान का नाम पैरेसुड्जा रक्का यह नाम आज लों खना है ॥ १२ । श्रीर उस दिन दाकद परमेश्वर से डरकर कहने लगा में परमेश्वर के संदूक को अपने यहां क्योंकर ले खाजं ॥ १३ । से दाकद ने सदूक की। अपने यहा दाकदपुर में न पहुचाया पर खीविदेदोम् नाम गती के यहां हटा ले गया ॥ १४ । श्रीर परमेश्वर का सदूक खाबेदेदोम् के यहा उस के घराने के पास तीन महीने रहा श्रीर यहावा ने श्रोविदेदोम् के घराने पर श्रीर जो कुछ उस का था उस पर मी खाशीय दिई॥

१८. जीर सेर्के राजा घीराम् ने टाजद के पास दूत थीर उस का मवन बनाने की देवदास की लक्षड़ी थीर राज थीर बर्द्ध भेजे। २। थीर दाजद की निश्चय थी गया कि पद्दीवा ने मुक्ते इसारल् का राजा करके स्थिर किया क्योंकि उस की प्रजा इसारल् के निमित्त उस का राज्य अत्यन्त वर्द्ध गया था।

३। श्रीर यष्यलेस् मे दासद ने श्रीर स्तियां ध्याह लिई श्रीर श्रीर घेटे बेटिया सन्माई॥४। उस के जी सन्तान यष्यलेस् ने उत्पन्न हुए उन के ये नाम है श्रायात् अम्मू शोखाव् नातान् सुलैमान, ५। यिभार् एलीश्र स्ल्पेलेल्, ६। नाग्रह् नेपेग् यापी, ९। एलीशामा बेल्यादा श्रीर एलीपेलेल्॥

द। जब पलिशितयों ने सुना कि सारे इसाएल् का राजा होने के लिये दाकद का ख्रांभिपेक हुआ तब सब पलिशितयों ने दाकद की खोज में चढ़ाई किई यह सुनकर दाकद उन का साम्हना करने की निकल गया॥ १। सा पलिश्ती थ्राये खीर रपाईम् नाम तराई में घावा किया था॥ १०। तब दाकद ने परमेश्वर से पूका क्या में पलिशितयों पर चढाई कर खीर क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा यहावा ने उस से कहा चढाई कर क्योंकि में उन्हें तेरे हाथ कर दूगा॥ ११। से जब वे बाल्परासीम् की आये तब दाकद ने उन की बही मार लिया तब दाकद ने कहा परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे घत्रुखों पर जल की धारा

की नाई टूट पढ़ा है इस कारब उस स्थान का नाम वाल्परासीस् रक्खा गया॥ १२। वहां वे प्रपने देव-तायों का होड़ गये यीर दाजद की याचा से वे याग लगाकर,फ्रंक दिये गये ॥ १३ । फिर दूसरी वार पलिश्र-तिया ने उसी तराई में धावा किया ॥ १४। तब दाउद ने परमेश्वर से फिर पूका छै।र परमेश्वर ने उस से कहा चन का पीछा मत कर उन **चे मु**ढकर तूत् वृद्धो के साम्हने से उन पर कापा सार॥ १५ । श्रीर जव तूत् वृत्तो की फ़ुर्नांगयों में से सेना के चलने की सी प्राइट तुक्ते सुन पड़े तब यद जानकर युद्ध करने की निकल जाना कि परमेश्वर पोलिश्तियों की चेना सारने की मेरे श्रागे प्रधारा है। १६। परमेव्टर की इस ग्राज्ञा के **अनुसार दाकद ने किया श्रीर रव**ण्किया ने पलिश्तियो र्का सेना की गिवान् से लेकर गेलेर् ली मार लिया। १७। तय दाजद की कीर्ति सब देशों में फैल गई धीर यरावा ने खब जातिया के मन मे उस का डर उपजाया।

१५. त्व दाकद ने दाकदपुर में भवन वनवाये क्षीर परमेश्वर के संदूक के लिये एक स्थान तैयार करके एक तंत्र खड़ा किया॥२। तब दासद ने कछा लेबीयों की कोड थ्रीर किसी की परमेश्वर का सदक उठाना नहीं चाहिये क्योंकि यरावा ने उन्हीं की इस लिये चुना है कि परमेश्वर का संदूक उठाएं थीर उस की सेवा ठइल सदा किया करे। ३। से। दाकद ने सव इसारलियों की यहप्रलेम् में इस लिये रकट्टा किया कि यद्योवा का सद्रक उस स्थान पर पहुंचारं क्रिसे चस ने चस को लिये तैयार किया था॥ 8। तस्र दाकद ने घारून के सन्तानों ग्रीर इन लेबीयों की रकट्टा किया, ५। अधीत् कद्यातियो मे से करीरल् नाम प्रधान की थीर उस के रक सा बीस भाड़िया का, ६ । मरारीयां में से प्रसायाद् नाम, प्रधान की थीर उस को दे। मा बीस माइयों की, १। ग्रेगीमियां में से ये। एल् नाम प्रधान की थीर उस की एक सी तीस माद्यो को, ८। एलीसापानिया मे से शमायाह नाम प्रधान को श्रीर उस को दो सा भाइयों को।

<sup>(</sup>१) स्थात्. उका पर टूट पड़ना ।

<sup>(</sup>१) यार्थात् दूट पहने का स्वान ।

चस के प्रस्वी भादयों की, १०। प्रीरः चड्डीएलियों में से श्रमीनादास् नाम प्रधान की सीर उस की गक सी घारह भाइयों की ॥ ११ । तय दाऊद ने सादीक धीर रव्यातार नाम यानकी की धीर करीरल प्रसायाह याएल् श्रमायाद् एली॰ल् खीर श्रमं नादाव् नाम सेवीयों की युलवाकर, १२। उन से कदा तुम ती सेबीय पितरों के पराने में मुख्य पुक्य दे। से अपने भाइयो समेत खपने बपने की पवित्र करे। कि तुम एसा-रल् के परमेश्यर परीया का संदूक उर लान पर पहुचा सकी जिस की में ने उस के लिये तैयार विया है॥ **१३। क्योंकि परिली यार तुम लाग उस की न ला**ये चे इस कारण इमारा परमेश्वर यद्दोठा इम पर ट्रट पडा ध्योंकि एम उस की खोज में नियम की खनुसार न लगे ये ॥ १८ । से पालकों दीर लेटीयों ने प्रपने श्रपने को पछित्र किया कि इसाग्ल के परमेख्यर यदीया का सर्क ले जा सकी॥ १५। तय उस याजा के अनुसार की मूसा ने यहीवा का वचन सुनकर दिर्भ थी सेवीयों ने सद्भ की इंडी के वल अपने कधा पर उठा लिया ॥ १६ । थीर दाऊद ने प्रधान लेबीयों की बात्ता दिई कि बपने भाई गानेहारी का वाले वर्षात् सारंगी घीगा थीर भांक देकर यज्ञाने ग्रीर ग्रानन्द के साथ कर्चे स्वर से गाने की ठदराखी ॥ १० । सी सेवायों ने ये। एस के पुत्र देमान् का धीर उस की भाइयों में से छेरेक्याह की पुत्र षासाप् की बीर ष्रपने भाई मरारीयों में से कूर्या-याद् के पुत्र एतान् की ठद्दराया॥ १८। थ्रीर उन के साथ उन्हा ने दूसरे पद के अपने भाइयों की अर्थात् जर्म्याद् धेन् याजीयल् अमीरामात् यदीयल् उन्नी रलीग्राय् यनायाध् मामेयाध् मतित्याध् रलीपलेष्ट्र मिक्नेवार ग्रीर ग्रीयेदेदेाम् ग्रीर यीग्ल् की जी हैयकोदार घे उत्राया ॥ १९ । ये। ईमान् वासाप् श्रीर रतान् नाम गानेहारे तो पीतल की काक यजा यजा-कर राग चलाने को, २०। ग्रीर जक्यां प्रजीएल् श्रमीरामात् यदीरल् उद्गी रलीबाव् मासेवाद् कीर यनायाद् प्रलामात् भग राग में सारंगी खजाने की,

र । दिल्लीनियों में से रलीरल् नाम प्रधान की ग्रीर दीस् यीगल् ग्रीर श्रजन्याद् बीका खर्ज में हैडने की ठहराये गये ॥ २२ । स्त्रीर चठाने का स्त्रधिकारी कन-न्याद नाम लेबीयों का प्रधान था वद उठाने के विषय शिक्षा देता या ध्वीकि वह निवृत्त था॥ ३३। ग्रीर वेरेक्याच् भीर एस्काना संदूक के डेवकीदार ये ॥ २४ । खार शबन्याइ याशापात् नतनेल् प्रमासै जक्याह बनायाह ग्रीर एलीरवेर् नाम याजक परमे-प्रवर के सबूक के आगे आगे सुरवियां बजाते दृर षते श्रीर श्रोंचेदेदेास् श्रीर यदियाष्ट् उस के खेंचकी-दार घे॥ २५। थै।र दाकद थीर इस्रार्शलयों के पुरानिये थीर सदसर्पात सब मिलका यद्योद्या की वाचा का सद्क क्षेत्रवेदेदोम् के घर से क्षानन्द के साथ से श्राने की राये॥ २६। जब । परमेश्वर ने यहान्ना की वाचा का सद्क स्टानेदारे लेबीयों की सदायता किर्ध तथ उन्दें। ने सात बैल ग्रीर सात मेळे बलि किये॥ २०। दालद थीर यहोवा की वाचा का संदुक डठानेहारे सब लेबीय श्रीर ग्रानेहारे ग्रीर ग्रानेहारों के साय सठानेदारी का प्रधान कनन्याद् ये सब ती सन के कपड़े के बारो पहिने चे थीर दाजद सन के कपड़े का रपोद् परिने था॥ २८। यो सारे इसारली यदीया की वाचा के सदूक की सयसयकार करते क्षीर नर्राधिनो तुर्राष्ट्रयां क्षीर कांक घनाते ग्रीर सारं-गिया थ्रीर घीगा सुनाते द्वर से चसे ॥ ३९ । जब यहाया की घाचा का सदूक दाकदपुर सें पहुंचा तय णाकल् की घेटी मीकल् ने खिड्की में से भांक-कर दाकदराजा को कृदते थीर खेलते हुए देखा थ्रीर उसे मन ही मन तुच्छ जाना॥

१६ नव परमेश्वर का संदूक ले आकर उस तंबू में रक्खा गया की दाकद ने उस के लिये खड़ा कराया था थीर परमे-प्रयर के साम्दने देामदालि थीर मेलवलि चढाये गये॥ २। जय दाजद दोमयलि ग्रीर मेलयलि चढ़ा सुका तव उस ने पदोवा के नाम से प्रजा की वाशीबीद दिया॥ इ.। श्रीर उस ने क्या पुरुष क्या स्त्री सव दश्राएलियों की एक एक राटी श्रीर एक एक टुकड़ा २९ । श्रीर मतित्याष्ट् एलीपलेष्ट् मिक्नेयाष्ट् श्रीधेदे- नाव खेार किश्रमिश की एक एक टिकिया खंटवा दिई॥

8। तख उस ने कितने एक लेबीयों की इस लिये
ठद्दरा दिया कि यहावा के संदूक के सम्देन से
सेवा टहल किया करे श्रीर इसारल् के परमेश्वर
यहावा की चर्चा श्रीर उस का धन्यवाद श्रीर स्तुति
किया करे ॥ ५। उन का मुख्यि तो खासाए था
श्रीर उस के नीचे जकर्याद् था फिर योरल् शमीरामेत् यहीरल् मित्त्याद् रलीखाव् बनायाद् श्रीवेदेदास् श्रीर योरल् थे ये तो सर्राग्यां श्रीर बीखारं
लिये हुए थे श्रीर खासाय् कांक खनाकर राग चलाता
था ॥ ६। श्रीर बनायाह् श्रीर यहनीरल् नाम याजक
परमेश्वर की बाचा के संदूक के साम्हने तुर्राह्या
नित्य वनाने के। उपराये गये॥

9। यहिले उसी दिन दासद ने यहीया का धन्य-बाद करने का काम आसाप् श्रीर उस के भाइयो की सींप दिया

द। यहे। वा धान्यवाद करे। उस से प्रार्थना करे।

देश देश में उस को कामी का प्रचार करें।

रं। उस का गीत गांश्री उस का भंजन गांश्री

उस के सब खाश्चर्णक्रमीं का ध्यान करें।

१०। उस के पवित्र नाम पर वडाई करें।

यहीवा के खोजियों का दृदय खानन्दित है।।

१९। यहीवा श्रीर उस के सामर्थ की खोज करें।

उस के दर्शन के लगातार खोजी रहें।।

१३। उस के किये हुए खाश्चर्णकर्म 

उस के चमत्कार श्रीर न्यायवचन समरण करें।।

१३। हे उस के दास इसाएल् के वंश

हे याकूब की सन्तान तुम जो उस के चुने

हुए हो,

े 98 । वही हमारा परमेख्वर यहावा है ' चस को न्याय को काम पृष्टियों भर'मे होते है । 98 । उस को वाचा को सदा ली समरण रक्ष्यो से। वही वचन है जो उस ने हसार पीढ़िया को 'लिये ठहरा दिया।

९६। यह याचा इस ने इन्नाहीम के साथ वाधी

श्रीर उसी के विषय उस ने इस्टाक् से किरिया खाई।

1 **80**2

99। श्रीर उसी की उस ने याकूय के लिये विधि करके

इसाएल् को लिये यद कदकर सदा की वाचा वांधकर हुट किया कि,

१८। मैं कनान् देश तुमी की दूंगा यह बांट में तुम्हारा निज भाग होगा। १९। उस समय तो तुम गिनती में थे। हैं थे बरन बहुत ही थे। हैं श्रीर उस देश में परदेशी थे। २०। श्रीर वे एक जाति से दूसरी जाति में श्रीर एक राज्य से दूसरे में फिरते तो रहे,

थीर यह राजाकी की उन के निमित्त यह धमकी देता था कि.

करने न दिया

२२। मेरे श्रीमीयक्तीं की मत क्रूश्री श्रीर न मेरे नीवयीं की दानि करे।। २३। दे सारी पृष्यिबी के लेगी यदीवा का गीत गायो

दिन दिन उस के किये छुए उद्घार का शुभसमाचार सुनाते रदे।।

२४। अन्यवातियों में उस की महिमा का श्रीर देश देश के लेगों में उस के आश्चर्यक्रमीं का वर्णन करे।

२५ । क्योंकि यदीया मदान् श्रीर स्तुति के श्रीत योग्य है

यद तो सारे देवताओं से श्राधिक सववाग्य है। दें। क्योंकि देश देश के सब देवता मूरते ही हैं पर यहोवा हो ने स्वर्ग की बनाया है। रिश्व की सारो श्रीर श्रीर श्रीर रेशवर्ण है सम्बद्धि से स्थान में सामर्थ्य श्रीर श्रानन्द है।

२८। हे देश देश के कुला यदाया का गुवानु-याद करा

यद्दीया की महिमा श्रीर सामर्थ्य की माने।। २९ । यद्दीया के नाम की महिमा माने। भेंट लेकर उस के सन्भाव श्राकी

<sup>(</sup>१) मूल में जिस की याद्या उस ने एकार पीढिया के लिये दिई।

यत् करा ॥ इं। ऐ सारी पृथियी के लेगो। एस,के साम्टने धरधराख्री क्षात मेमा म्यिर भी है कि यह टलने का नही। ३९ । प्राकाण प्रानन्द करे ग्रीर पृश्विवी मजन हा धीर जाति जाति में लोग कर कि परीया राजा इया है।

इर । ममुद्र खीर उस में की सारी वन्तुएं गरत उठें मैटान और को कुछ उस में है से प्रमुद्धित हो। इउ । उसी समय वन के युद्ध यदे।वा के साम्दने . सयज्ञयकार करे

क्षोंकि वर पृथिवी का न्याय करने की याने-शारा है।

58 । यरीया का धन्यवाद करे। क्योंकि वह

उस की करका मदा की है। डा । श्रीर यह कही कि हे हमारे उद्घार करने-द्वारे परमेश्वर द्वमारा उद्वार कर

ं सीर इस की एकट्टा करके श्रन्यज्ञातियों से कुडा कि इस तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करे बीर तेरी स्तुति यारते हुए तेरे विषय बहाई मारे॥ इ६ । प्रनादिकाल में प्रनन्तकाल ली

इसाण्ल्का प्ररमेश्वर यद्वीवा धन्य है।

तथ सारी प्रका ने यामेन् कदा थै।र यदीया को म्त्रित किई।

50 । तय उस ने यहां प्रार्थात् यदाया की याचा को सम्दक्त के साम्हने प्यासाप् ग्रीर उस के भाइयें। को हो ह दिया कि दिन दिन के प्रयोजन के अनु-सार वे संदुक के साम्दने नित्य सेवा ठइल किया करं, ३८। धीर प्रहस्ट भाइया समेत खाबेरेदाम् द्यामवाल को बेदी पर बदावा का दामबलि चढ़ाया शाला से खीर भेडवक्रियों के पीड़े पीड़े फिरने से

पवित्रता से ग्राभायमान दीकर यदीवा की दरह- | करे ग्रीर उस सब के श्रनुसार किया करे जी यहीवा की व्यवस्था में लिखा है जिसे उस ने इसारल की दिया था॥ ४९ । ध्रीर उन के संग्रा व्य ने देशान, श्रीर यदूतून् श्रीर उन दूसरें की भी बी नाम लेकर चुने गाँगे घे उत्रादिशा कि यद्यावा की सदा की करुण के कारण उस का धन्यवाद करें॥ ४२ । श्रीर उन के सम उस ने रोमान् थ्रीर यहूतून् की खनानेहारी के लिये तुर्राष्ट्रयां खीर कांकें थीर परमेश्वर के गीत गाने के लिये वाजे दिये श्रीर यदूतून के बेटों की फाटक की रखपानी करने की उहरा दिया॥ ४३। निदान प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गये भार दाजद व्यक्ते घराने की बाधीर्वाट देने लाट गया ॥

> (दाकद का मन्दिर यनाने की इच्छा करना ग्रीर यहीवा का दाकद के यश में समातम राज्य स्थिर करने का ययम देना)

१७, ज्ञाब दाकद अपने भवन में रहता था तथ दाजद नातान् नबी से कहने लगा देख में तो देवदार के वने हुए घर मे रहता हूं पर यहावा की वाचा का संदूक तंत्र में रहता है।। २। नातान् ने दाजद से कहा की कुछ तेरे मन में छा उसे कर क्यों कि परमेश्वर तेरे संग है।। ३। उसी दिन रातको परमेश्वर का यह वचन नातान् के पास पद्चा कि, ४। जाकर-मेरे दास दाकद से कह यहावा यो कहता है कि मेरे निवास के लिये तु घर वनवाने न, पाएगा॥ ५। फ़्रोंकि बिस दिन से मे-इसार्गलियां की निस से ले व्याया, श्राज के दिन लों में कभी घर में नहीं रहा पर एक त्य से दूसरे तब की और एक निवास से दूसरे निवास को याया जाया करता हूं ॥ ई। जहां जहां में सारे इसारिलयों के छीच खाया जाया किया क्या में ने इखारल की न्यायियों में से जिन की मैं ने अपनी को खार डेबकीटारी के लिये यहूतून के पुत्र खायेदे- प्रका को चरवादी करने का ठहराया था किसी से दीम् खीर देशम की के दिया ॥ इर । फिर उस ने ऐसी बात अभी अही कि तुम लेगों ने मेरे लिये साडीक् यालक थ्रीर उस के भाई यालकी की यहावा है बदार का घर क्यों नहीं बनवाया ॥ ०। से खब को नियास को साम्दने जी गियोन् को कर्च स्थान में था तू मेरे दास दाकद से ऐसा कर कि सेनाओं का उहरा दिया, 80 । कि छ नित्य सर्वेरे स्रीर सामा की यदीवा याँ कदता है कि मै ने ते। तुमा की भेड-

वाकद तुम से थीर क्या कह सकता है तू तो वापने दास की जानता है॥ १९ । हे यहाया तू मे ख्रपने दास के निमित्त थीर अपने मन के अनुसार यह सब बड़ा काम किया है कि तेरा दास उस की जान से ॥ २०। दे यदे। या जी सुक इम ने ग्रापने कानी से सुना चै उस के व्यनुसार सेरे तुल्य की ई नहीं खीर न तुमें छोड़ श्रीर कोई परमेश्वर है। २१। फिर सेरी प्रजा इसाएल् के भी तुल्य कीन दे यह ता पृधियो भर में एक ही चाति है उसे परमेशवर ने जाकर खपनी निज प्रका ऋरने की कुड़ाया इस लिये कि तू बड़े खेर डरावने काम करके प्रपना नाम करे थीर अपनी प्रजा के साम्डने से जा तूने मिस से छुड़ा लिई **घी जाति जाति के लागों को निका**ल दे॥ २२ । आयोकि तूने छापनी प्रजार्द्ध को। व्यपनी सदा की प्रका द्वाने के लिये ठचराया श्रीर चे यदाया तू श्राप घर का परमेश्वर ठच्चर गया॥ २३। से श्रव हे यदेवा तू ने की वचन व्यपने दास के कीर उस के घराने के विषय दिया है से। सदा ली थाटल रहे थ्रीर थापने कहे के थानुसार ही कर ॥ २८। श्रीर तेरा नाम सदा लें। खटल २६ श्रीर यद कहकर उस की घड़ाई सदा किई जाए कि सेनाफ़ों का यद्दीया जी इसारल् का परमेश्वर है से। इसारल् के हित का परमेश्वर है भीर तेरे दास दाकद का घराना तेरे साम्दने स्थिर हुन्ना है ॥ २५ । क्योंकि हे मेरे परमेश्वर तू ने यद कहकर श्रपने दास पर यह प्रगष्ट किया है कि मै तेरा घर यनाये रक्ष्य्रगा इस कारण तेरे दास की तेरे स्मुखं प्रार्थना करने का चियाव दुया है॥ २६। श्रीर खंब दे यद्दावा हू ही परमेश्वर है जार तू ने अपने दासे से यह भलाई करने का वचन दिया है॥ २०। बीर खब तू ने प्रस्कृ धाकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीप दिन्हें है कि यह तेरे सन्मुख सदा लें। बना रहे क्योंकि हे यहावा तू आशीप दे चुका है से। यह सदा के लिये धन्य है। (दाखद के यिजया का सद्येप यर्जनः)

, 868 ,

द्भ के पीके दाकद ने प्रतिक्रितया की जीतकर अपने अधीन कर लिया और गांवां समेत गत् नगर की पलिश्तियों के

इस मनसा से खुंला लिया कि तू मेरी प्रजा इसारल् का प्रधान है। जार ॥ द। श्रीर जदां कहीं तू श्राया गया वद्दां वद्दां में तेरे संग रहा खीर तेरे सारे शत्रुं थें। को तेरे 'सांम्हने से नाश किया है। फिर मै तेरे नाम को पृथियी पर के बड़े बड़े लोगी के मामी के समान घडा कर दूंगा॥ १। श्रीर मे श्रवनी प्रजा 'इखारल् के लिये एक स्थान ठएराऊंगा श्रीर चंच क्या स्थिर कर्पमा कि वह प्रपने ही स्थान मे वंशी रहेगी थीर कभी चलायमान न द्वागी। थीर कुटिल लोग उन की नाग न करने पाएंगे नैसे कि र्पाद्वले दिनों में करते थे, १०। थार उस समय से भी जव मै अपनी प्रसा इसाएल् के जवर न्यायी ठएराता षा श्रीर में तेरे सारे शत्रुं श्री क्या दबा दूगा। फिर मै तुभी यह भी खताता हूं कि यहावा तेरा घर खनाये रक्खेगा॥ १९। जब तेरी स्रायु पूरी है। जारगी थ्रीर तुभी अपने पितरा की संग रदना पडेगा तब मैं तेरे पी छे तेरे वंश को जो तेरे पुत्रो में से देशगा खड़ा करके उस के राज्य की स्थिर कर्षशा॥ १२। मेरे लिये एक घर बही बनाएगा थ्रीर में उस की राजगद्दी की सदा सी स्थिर स्वयूत्रा॥ १३। मे चस को पिता ठइका। श्रीर वह मेरा पुत्र ठहरेगा थ्रीर जैसे में ने श्रपनी करूगा उस पर से की तुक से पहिले था इटाई वैसे में उसे उस पर से न इटा-क्राा॥ १८। बरन मे उस की व्यपने घर थार श्रवने राज्य में घदा लें स्थिर रक्ष्यूंगा थ्रीर उस की राजगट्टी सदा लीं खटल रहेगी ॥ १५ । इन सब बातों खैंार इस सारे दर्शन के अनुसार नातान् ने दाजद की समकारिया। ' '१६ । तब दाजद राजा भीतर जाकर यहीया के चन्तुख बैठा श्रीर क्रप्तने लगा धे यद्दावा परमेश्वर मे तो धर्या हू श्रीर मेरा घराना क्या है कि तू ने मुक्ते यहां लें। पहुंचाया है ॥ १७ । ग्रीर हे परमेश्वर यह तेरी दृष्टि में क्वेटी सी वात हुई क्योंकि तू ने श्रपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा 'किई है थीर हे यहावा परमेश्वर तू ने मुक्तें कचे पदंका मनुष्य सार्व जाना है ॥ १८ । जी महिमा तेरे दास पर दिखाई गई है उस के विषय

<sup>(</sup>१) या जपर से भानेहारे सादम ।

भी जीत लिया और माष्ट्रायी दाउद के षधीन देवार भैंड लाने लगे॥ ३। फिर खब सीवा का राक्षा एदरेजेर परात् महानद के पास अपना राज्य' स्थिर करने की जा रहा या तय दाखद ने उस की हमात् के पास जीत सिया ॥ ४। छैर दाकद ने उस से मक एजार रथ मात एखार स्वार भीर वीस एजार पिवादे एर लिये थार दालह ने मद रचवाले घोडी के तुम की नस कटवाई पर ग्या सी रचवाले छोड़ यचा रक्ष्ये॥ ५। धीर जय द्यामध्य के प्ररामी सेवा के राखा इटरेकेर् की मदायता करने की आये तथ दाकद ने ग्ररामियों में से यार्षस एसार पुष्प मारे॥ ६। तय दाखद ने दमिश्कृ के प्रराम् में सिपाछियां की चाकियां घेठाई हा जरामी हातद के अधीन टीफर भेट से याने मारे। ग्रीर सद्दों सद्दों दासद जाता यहां यही यहीया उस की जिनाता था। 0। भीर एदरेजेर् के कर्माखारियों के पाम साने की को ठाले घीं उन्दे दाक्षर लेकर यहशमेम् की श्राया ॥ ८। थीर इदरेकेर् के तिमत् धीर कृन् नाम नगरी में दाऊट बहुत ही पीतल ले खाया पीर उसी के मुर्लमान् ने पीतल के ग्राास कीर खमा बीर पीतल के पायों को यनवावा ॥ (। श्रीर जय इमात् के राता तील ने मुना कि दालद ने ग्रेया के राखा एदरेशेर् की मारी चेना की जीत लिया। १०। तय चस ने दरोगस् नाम प्रपने पुत्र की दाकद राखा के पाम उम का क्यां सेम पूछने श्रीर एस लिये उसे यधार देने की भी भेजा कि उस ने इटरेक्षेर् से लड-कर उसे जीत लिया था क्योंकि दूधरेकेर तीक से सड़ा करता था। थीर न्हाराग् साने चांदी थीर पीतल के सब प्रकार के पात्र लिये हुए पाचा।। १९। दन की दाकद राजा ने यदावा के लिये पवित्र करके रक्या बीर वैमा हो सव जातियों से प्रधात रदी-मियो माम्रावियो सम्मानिया पलिशितयो स्रीर प्रामा सिकियों से दरे दुग से ने सान्दी से किया। १२। फिर सहयाए के पुत्र पार्योग्ने ने ले।न् की तराई मे श्रठारद्व एकार गदीमियों की मार लिया॥ १३। तथ ' (१) मूस ने दाय।

ष्टाच से कीन लिया। २। फिर उस ने मोबावियों की | उस ने एदीस् में सिपावियों की चैकियां बैठाई थीर संघ एदीमी दाजद के पांधीन है। गये। श्रीर दाकद जहां जहां जाता यहां यहां यहाया उस की जितासा था ॥

#### (दाळद के कर्मीवारिया की नामायली.)

१४। दाकद ते। सारे इसाएल् पर राज्य करता था और वह अपनी सारी प्रजा के साथ न्याय श्रीर ध्रमं के काम करता था ॥ १५ । श्रीर प्रधान सेनापाति सदयार्का पुत्र योश्राय् या इतिहास का लिखने-धारा असीलूद् का पुत्र यद्याणापात् था. १६। मधान याजक प्रदीतूथ का पुत्र सादीक् भीर ख्यातार का पुत्र प्रावीमेलेंक् ये मत्री ग्रव्या था. १०। करेतियी थीर प्रलेतियों का प्रधान यदीयादा का पुत्र यनायाद् था खीर दाजद के पुत्र राजा के पास मुख्यि दीकर रहते थे ॥

(बग्नेापिया पर विजय)

र्ट. इस्त की पीक्षे श्रम्मानियी का राजा
नाष्टाश्मर गया श्रीर उस का पुत्र वस के स्थान पर राजा पुत्रा ॥ २। तब वाजद ने यह साचा कि दानून् के पिता नादाश् ने की सुक पर प्रीति दिखाई भी में में भी उस पर प्रीति दियाक्या से दाकद ने उस के पिता के विषय ग्रांति देने के लिपे दूत भेजे। श्रीर दाजद के कर्म-चारी प्रामोगियों के देश में चानून के पास उसे शांति देने की आये॥ इ। पर अम्मोनियों के दाकिम दानून् से अधने लगे दाजद ने जा तेरे पास शांति देनेधारे भेले है हो वया तेरी समक मे तेरे पिता का आदर करने की मनसा से भेजे है यया उस के कर्मचारी इसी सनमा में तीरे पास नहीं आये कि हुंड़ ठांड़ करें ग्रीर चलट दे थार देश का भेद ले॥ ४। तय चानून् ने दाजद के कार्मवारिया की पकडा थीर उन के वाल मुख्वाये थ्रीर पाधे वस्त्र शर्थात् नितम्व से कटवाक्र ्वन की। जाने दिया ॥ ५ । तय कितने। ने जाकर दार्जद को बसा विया कि उन पुन्ती के साथ कैसा बर्ताव किया गया से। उस ने काना का उन से मिलने के सिये

कहा जैब सो तुम्हारी डाठ्यां वढ़ न जारं तव सो यरी ही में ठईरे रहा थीर पीछे लाट याना ॥ ६ । जब ब्रम्मोनियों ने देखा कि इस दाजद की घिनीने लगे है तब छानून् थेरा अम्मोनियों ने एक इकार क्रिक्रार चान्दी बरमुहरैस् ग्रीर ग्ररमाका बीर सेवा को भेजी कि रथ थीर सवार वेतन पर बुलारं॥ **। से उन्हों ने बतीं य हजार रथ ग्रीर माका के** राजा थार उस की सेना का वेतन पर वुलाया श्रीर इन्हों ने स्रार्कर मेदबा के साम्हने स्रपने हेरे खहे। किये। श्रीर सम्मानी स्रपने स्रपने नगर में से स्कट्टे हाकर लंडने की श्राये ॥ ८ । यह सुनकर दाजद ने यास्त्राव्य स्त्रीर प्रारवीरी की सारी सना की मेला॥ ए। तब ग्रम्मोनी निकले थीर नगर के फाटक के पास पार्ति बाधी थैंार का राका' बाये थे से उन से न्यारे मैदान में थे॥ १०। यह देखकर कि आगे पीछे दोनीं स्रोर इमारे विरुद्ध पाति वधी है योस्राव् ने सब बड़े बड़े इसारली बीरा में से कितना की काट-कर खरामियों के साम्हने उन की पाति बधाई, ११। श्रीर घेप लोगों की खपने भाई श्रवोशे के हाथ सैाप दिया श्रीर उन्हों ने श्रम्मोनिया के साम्हने पाति बाधी॥ १२। थ्रीर उस ने कहा यदि अरामी मुक्त पर प्रवल होने लगें तो तू मेरी सहायता करना थीर यदि बम्मोनी तुक पर प्रवल द्वीने लगे ता म तेरी सहायता कहाता ॥ १३ । तू हियाव योध श्रीर इस सब अपने लेंगी। श्रीर खंपने परमेश्वर की नगरी को निमित्त पुरुषार्थ करें थीर यहावा जैसा उस की श्रच्छा लग्ने वैसा हो करेगा॥ १४। तम्र यास्राव् स्नार जा लाग उस,को साथ थे अरामियों से युद्ध करने की उन के साम्हने गये थीर वें उस के साम्हने से भागे॥ १५। यह देखकर कि खरामी भाग गये है प्रक्रींची भी उस के माई फ्रांबीशै के साम्हने से भागकंर नगर के मोतर घुरी तब योषास् यस्यसिम् को लेटि पाया ॥ ९६ । फिर यह देखकर कि इम इस्रायसियो में दार ग्रंथे 'खरामिया में दूत' भेजकर महानद के पार की ग्रंगामियां को हालवाया ग्रीर इसरेनेर् के चेनापति भ्रोपक् की अपना प्रधीन किनाया ॥ १०।

भेजा क्योंकि वे पुष्प बहुत लंकाते थे और राजा ने कहा जेंब ली तुम्हारी डाठ़ियां वरु न जाएं तब ली यर क्षा जेंब ली तुम्हारी डाठ़ियां वरु न जाएं तब ली यर यरिहा में ठहरे रहा और पीक़े लीट खाना ॥ ६ । चरु कि के विक्रिय पात दिक्तर उन पर चरु कि के क्षा कि हम दाजद की घिनीने लंब करमी नियों ने देखा कि हम दाजद की घिनीने लंब हानून और अम्मानियों ने एक इजार कि वसने लगे ॥ १८ । पर अरामी इसाएलियों कि मारे की कि रख और अरम्माका बीर सेखा के सान्दी करमहरें ने बत्ती य हजार प्रावा की सेजी कि रख और स्वार वेतन पर बुलायं ॥ १८ । से उन्हों ने बत्ती य हजार रख और माका की राजा की रच्छा ने बत्ती य हजार रख और माका की राजा की रच्छा ने बत्ती य हजार रख खीर माका की देखकर कि हम इसाएलियों से हार गये है इदरें केर इन्हों ने ब्रावर में देख के कम्में वारियों ने दाजद से सिंघ कि ई और उस कि ब्रावर की सिंघ कि कमों नियं की सिंघ कर की स्वार अपने जार में से एक है के अधीन हो गये और अरामियों ने अम्मोनिया की सहाकर लहने की आये ॥ ६ । यह सुनकर दाजद ने सहायता फिर करनी न साही ॥

२०. फिर नये बरस के लगने के समय जब राजा लोग शुद्ध करने के। निकला करते हैं तब योखाव ने सारी सेना सा ले जाकर श्रम्मेर्गनया का देशे उजाइ दिया श्रीर स्राकर रव्वा की घेर लिया पर दाजद यह्यालेस् में रह गया। धीर याश्राव् ने रव्वा की जीतकर ठा दिया तब दाजद ने उन के राजा का मुक्ट उस के सिर से उतास्के क्या पाया कि । इस का तील किङ्कार्भर सेने का है और उस में मांग भी जड़े थे से घड़ दाऊद के सिर पर स्क्ला गया। फिर उस ने उस नगर से बहुत ही लूट पाई ॥ ३ । श्रीर चस ने उस के रहनेहारे। को निकासकर आरी श्रीर लोहे के होंगे थे।र क्षुल्हाव्हियें से कटवाया थे।र श्रम्मोनिया के संब नगरी से दालद ने वैसा ही किया। तब दाजदः यस लेगां समेत यस्थलेम के। ली**ट गया ॥**भः ि 8। इस की पीके गोनेर् में प्रलिक्तियों की साथ युद्ध हुन्या ' उस समय हूं शाई सिट्यकी ने ∂सिपी को जो रामाकी सन्तान का थाः मार डांसा श्रीर विष्वकारी विष्याचीर पोलिम्तियी कें। सार्व फिर युद्ध सुक्षा उस मे यार्डर् को पुत्र एल्हानान् ने गती गार्यत् के मार्डल ही की मार डाला जिस के बर्डे

की छड़ छेके के समान श्री॥ ६। फिर ग्रात् में भी

युद्ध हुआ और वर्हा एक बड़ी हील का पुरुप चाले।

रापा को सन्तान का था थोर उस के एक एक हालूं॥ १९ । से। गाद ने दाखद के ,पास ,खाकर ष्टाच पांच से क क. अगुली अर्थात सब मिलाकर की सलकारा तब दाजद के भाई शिमा के पुत्र जनों से मार हाले गये।

(दाळद का अपनी बला की गिनती लेना सीर इस पाप के दग्ह स्नार पापनाचन के द्वारा मन्दिर का स्यान ठहराया जाना)

२१ स्ट्रीप शैतान ने इसाएल के विषद्व चठकर दालद की चसकाया

कि इसारितया की ग्रिनिती ले। २। से। दाकद ने योष्णाय ग्रीर प्रजा के दाकिमों से कदा सुम जाकर मुक्ते वतास्रो कि में जान जु कि वे कितने है। ३। प्रभू रेसी वात स्वो चाहता है वह इसारल पर दोप लगने का कारण क्यों यने ॥ ४। तै। भी राजा की धाचा योषाय पर प्रवल हुई से। योषाय विदा है। सारे इसारल् में घ्रमकर यदशसेम् की लैंटि स्नाया ॥ प्रात्व योषाव ने प्रका को गिनतो का केंग्ड दाकद को सुनाया श्रीर सब तलबरिये पुरुष इसारल् को ते। ग्यारच लाख धीर धहुदा के चार लाख सत्तर इजार ठदरे ॥६। पर इन में यायाय ने लेखी थीर षाचा से घिन करता था॥ ७। थीर यह वात परमेश्वर की ख़री लगी से उस ने इसारल की मारा ॥ ८,। ग्रीर -दाकद ने परमेश्वर से कहा यह काम को मैं ने किया से। बड़ा पाप दै पर ग्रब श्रपने दास का श्रधमं दूर कर मुक्त से-ता वडी गाद से करा, १०। जाकर-दाकद से कह कि यहावा या कहता है कि में तुम की तीन विपत्तिया दिखाता | गया ॥ २०। तब छोनीन् ने पी है फिरके दूत की देखा

उस से कहा यद्याया ,यों कहता है कि जिस की तू वीबीस संगुली घों । ७। जब उस ने इसार्एलयों चाहे उने चुन ले, १२। कह तो तीन बरस का काल पहे वा तीन महीने लेा तेरे विरोधी तुमे नाश करते रहे योनातान ने उस की मारा ॥ ८। ये ही गत् में श्रीर तेरे अनुस्रों की तसवार तुम पर चसती रहे वा तीन रापा से उत्यन हुए घे थीर वे दाकद थीर उस के दिन ले। यहावा की तलवार चले अर्थात् मरी देश में फैले और यद्योवा का दत सारे इसारली देश में विनाश करता रहे। शब सीच कि मै श्रपने भेजने-हारे की वया उत्तर दू॥ १३। दाकद ने गाद् से करा में बड़े सकट में पहा हू में यदीवा के दाय मि पडंक्योंकि उसको दया बहुत खडी है पर मनुष्य के द्वाप में मुक्ते पहना न पहें। १४। से। यद्दीवा ने इसारल में मरी फैलाई थ्रीर इसारल मे से सत्तर इजार पुरुष सर्ामटे ॥ १५ । फिर परमेश्वर,ने एक विर्णेवा से ले दान् सो के इसारल् की गिनती सेकर दूत यहणसम् की भी उसे नाण करने की भेजा और वह नाश करने ही पर या कि यदीवा देखकर दुख योष्पाय ने कहा यहीवा की प्रजा के कितने ही क्यों देने से पहलाया थीर नाथ करनेहारे दूत से कहा न दें। बर उन की दी गुना बढ़ा दे पर दे मेरे प्रम् वस कर श्रव श्रपना दाध खीच। श्रीर बहावा का दे राजा क्या वे सब राजा के अधीन नहीं है मेरा दूत यबसी की नीन् के खिलहान के पास खडा था। १६ । श्रीर दाजद ने स्नार्खे चठाकर देखा कि यहावा का दूत द्वाध में खींची दुई खीर यश्यलेम् के जपर बळाई दुई रक तलवार लिये दुर पृथिवी और श्राकाण के बीच खड़ा है से। दाकद थीर पुरनिय टाट पहिने हुर मुंह के वल गिरे ॥ १७। तव दाकद ने परमे-श्वर से कहा जिस ने प्रजा की गिनती लेने की बाजा दिई घो से। क्या में नदी दू हा जिस ने पाप किया थीर बहुत ख़राई किई है से तो में ही हू पर इन विन्यामीन्-को न गिना वयोकि वह राजा की भेड वकरियों ने क्या किया है से हे मेरे परमेश्वर यदीवा तेरा दाच मेरे थार मेरे पिता के घराने के विरुद्ध दे। पर तेरी प्रजा के विरुद्ध न दे। के वे सारे जाए । १८ । तब यद्योवा के, दूत ने ,गाद् की दाजद से यह अहने की खान्ना दिई कि दाजद चढ़कर यवसी शोनीन् के खलिहान में यहावा की मूर्खता हुई है ॥ ९। तब यहावा में दाजद के दर्शी एक वेदी वनाए॥ १९। गाद के इस वचन के अनुसार जा उस ने यदावा को नाम से कहा था दाजद चढ़ हू उन में से रक्त की चुन ले कि में उसे तुम पर शीर उस के चारी बेटे की उस के सम में किए गये

के पास आया तब स्रोनीन ने द्राष्ट्र करके दाजद की देखा स्रीर खलिहान से वाहर जाकर भूमि से भुककर दाकद की दग्रहम्त किई ॥ २२ । तम दाकद ने ग्रोनीन से फहा इस खिलहान का स्थान सुने दे दे कि मै इस पर यहावा की एक वेदी बनाज 'उस का प्ररादाम लेकर उसे मुक्त को देकि यह विपत्ति प्रजापर से दूर किई जार ॥ २३। ग्रोनीन् ने वाजद में कहा इसे ले ले थैंगर मेरे प्रभु राजा की जी क्षुछ भार से इं बह करे सुन में तुक्ते हैं। मर्खाल के लिये बैल क्षीर ईधन को लिये दांवने को इधियार श्रीर श्रन-व्यक्ति के लिये ग्रेड्ट्रं यह सब मैं दे देता हू॥ २४। राजा दाजद ने थ्रोनान् से कहा सा नहीं में श्रवश्य इस का पूरा दाम देकर इसे सोल लूंगा क्योंकि जी तेरा दें से में यहावा के लिये न लूंगा श्रीर न चेंत-मेत का होमंबलि चढाकाा।। २५। से दाकद ने टस स्थान को लिये छोनीन को छ सा श्रेकेल साना तीलकर दिया॥ २६। तब दाकद ने वहां यद्देशवा की रक वेदी बनाई श्रीर हामवलि श्रीर मेलवलि चकाकर यहीवा से प्रार्थना किई श्रीर उस ने ही मर्याल की वेदी पर स्वर्ग से याग गिराकर उस की सुन लिई ॥ २०। तव यहाया ने दूत की आज्ञा दिई खीर उस ने अपनी तलवार मियान से फिर रक्ष्यो ॥

२८। उसी समय यह देखकार कि यदीवा ने यव्यमी ग्रीनं।न् को खलिहान में मेरी मुन लिई है दाकद ने बड़ी खीलदान किया। २९ । यदीखा का निवास तो जी मूसा ने अंगल में बनाया था भीर द्दामद्याल की बेदों ये दोना उस समय गिबोन् के कंचे स्थान पर धे॥ **३०। पर दाकद परसेश्वर के** पास उस को साम्दनेन जा सका ध्योकि बद यद्दीवाको दूत की तलवार से डर गया था। २२. १। तब दालद कहने लगा यहीया परमेश्वर का मवन यही है खीन इसारल् के लिये देशमञ्चलिको जेदी यही है।

(मिन्दर के यमाने की तैयारी ग्रीर उस में की भानित मानित की उपासना ग्रीर उपासकी का प्रवेष')

रे। सा दाकद ने इसारल्कि देश में के परदेशियों

क्रोर्नान् ते। ग्रेहू दौष्ठताथा ॥ २१। जब'दार्जद श्रोर्नान् √को एकट्टा करने की श्राज्ञा दिई श्रीर परमेश्वर का भवन बनाने की पत्थर गढ़ने के लिये राज ठहरा दिये॥ ३। फिर दालद ने फाटकों के कियाड़ें की फीलों श्रीर जोडी के लिये वहुत सा लोहा श्रीर तील से वाहर बहुत पीतल, 8। श्रीर ग्रिनती से बाइर देधदार की पेड़ रक्षद्वे किये क्यों कि सीदीन ग्रीर सेर् के लीग टासद के पास बहुत से देवदाक के पेड़ लाये ॥ ध । श्रीर दासद ने कहा मेरा पुत्र धुलैमान सुशुमार खीर लङ्का है श्रीर स्रो भवन यद्यावा के लिये वनना है सा ग्रस्यना तेजामय थीर सब देशे में प्रसिद्ध खीर शाभायमान देाना चाधिये में उस के लिये तैयारी कहता। से दाजद ने मरने से पहिले बहुत तैयारी किई हैं।

६। फिर उस ने अपने पुत्र सुलैमान की खुलाकर इसारल् के परमेश्वर यहावा के लिये भवन वनाने की खाजा दिई ॥ छ । दाकद ने खपने पुत्र सुर्लमान से अपदा मेरी मनसा ता घी कि ग्रापने प्रसेश्वर यदीया के नाम' का 'एक भवन वनीक ॥ ६। पर यदीवा का यद वचन मेरे पास पहुचा कि तू ने लाहू बहुत बहाया थ्रीर बड़े बड़े युद्ध किये है हूँ मेरे नाम का भवन न वनाने पाण्या स्थाकि तू ने भूमि पर मेरी हाँग्र में बहुत लोड़ बराया है ॥ १। सुन सेरे एक पुत्र उत्पन्न द्वीगा जो श्रांत पुरुष द्वीगा श्रीर में उस की चारे। थीर के शत्रुखों से शांति दूंगा उस का नाम ते। सुलैमान होगा थीर उस के दिनों में में इसारल्को शांति थीर चैन दूंगा॥ १०। वही मेरे नाम का भवन बनाएगा थार वही मेरा पुत्र उद्देशा श्रीर मे उस का पिता ठइसा। श्रीर उस की राज-गट्टी को मे दसारल् के ऊपर सदा लें स्थिर रिक्खू गा॥ १९। श्रय है मेरे पुत्र यहावा सेरे संग रहे थीर तू कृतार्थ देशकर उस घचन के श्रृतुकार जा तेरे परमेश्वर यदीवा ने तेरे विपर्य कहा है उस का भवन वनाना॥ १२। इतना ही किं यहावा 'तुमी बुढि थ्रीर समम दे थ्रीर इसारल का याधिकारी ठहरा दे ग्रीर तू श्रपने परमेश्वर यहार्वा की व्यवस्था की मानता रहें॥ १३। तू तब ही कृतार्थ होंगा जब

<sup>(</sup>१) भाषात् यातियाला ।

उन विधियों और नियमी पर चलने की चैकासी करे है। इन में से चौथीस एजार तो यहीवा के भवन जिन की थाला यदीया ने दनारल के लिये मुसा का काम चलाने के लिये हुए बीर क. एकार सरदार की हिर्दे भी दियाय याँच भीर दृढ़ दें। मत हर थीर न्यायी, ५ । श्रीर चार दलार हेवड़ीदार कीर तेरा मन कच्चा न है। ॥ १८ । सुन में ने अपने | हुए थ्रीर चार हजार उन वानी से यहावा क्रीय की समय यदेश्या की भयन की लिये एक साध्य की स्तुति करने के लिये ठघरे जी वाजदा ने स्तुति क्षिक्रार् साना ग्रीर दस साध किक्रार् चादी ग्रीर अरने की बनाये थे॥ ६। फिर दाकद ने उन की चीतल थीर लेका इतना एकट्टा किया दे कि यहु- ग्रेशीन् कवात् थीर मरारी नाम लेखी के पुत्री के तायत के कारण तील से बाहर है थीर लकही थार | बनुसार दली में अलग अलग कर दिया ॥ ७। पत्यर में ने क्कट्टे किये दे थीर तू उन की यका गिर्शानियों में से ती लादान् थीर शिमी थे। सकेगा ॥ १५ । खीर तीरे पास धट्टत कारीगर दे 🕒 । खीर सावान् के पुत्र, सुख्य यदीरल फिर कार्यास पत्थर खीर लक्षडी की काटने खीर गढ़नेदारे | बेताम् खीर येाएल्, तीन ॥ ९ । कीर शिमी के यस्त सय भारि। की काम के लिये सय प्रकार के पुत्र, शलेमीत प्रजीरल कीर घारान, तीन। जादान प्रशीक पुरुष है।। १६। सीने चोदी पीतल थीर लीहें के कुल के पितरी के पराने के मुख्य पुरुष ये दी थे। की ती कुछ जिनती नहीं है हो उठ काम में लग | १०। फिर शिमो के पुत्र, यहत् जीना प्रश् श्रीर का छीर यद्याया तेरे मा रहे॥ १०। फिर दाकट वरीबा के पुत्र शिमी, ये ही चार थे। १९। ने इरहारल के सब दाकिमी को अपने पुत्र मुलैमान यदत् मुख्य या थीर जीजा दूसरा, यूक् थीर वरीजा की मदायता करने यी बाचा वह करकर दिये कि, कि बहुत बेटे न दूर इस कारण वे मिलकर वितरी १८। वया तुम्हारा परमेश्द्रर यहीचा तुम्हारे मा नधी का एक ही घराना ठहरे ॥ १२। कहात् के पुत्र, है यया उस ने तुन्हें चारी ख्रीर में विषाम नहीं | व्यमाम् विम्हार् हेद्रोन् शीर बक्तीरल्, चार ॥ १३। दिया उस ने तो दंश के निवासियों को मेरे वश कर अमास के पुत्र, शब्द कीर मुसा और धार्च ती दिया है स्नार देश घटाचा सार उस की प्रजा की साम्दने दया हुआ है ॥ १८ । प्रय तन मन से प्रपन स्वान सदा हो। परमपवित्र बस्तुकों की। पवित्र परमेश्वर ग्रहाया के पाम जाया करे। कीर जी लगा- कर थीर चदा लें ग्रदेश्वा के सन्मुख ध्रव जलाया कर यद्दीया परमेश्वर का पवित्रस्थान बनाना कि कर थीर उस की सेवा ठटल कर बीर उस के तुम मेंद्रीया की याचा का महुक फीर परमेश्यर के | नाम से णार्शीर्घाद दिया करें ॥ १८ । परन्तु परमे-पाँचय पात्र उस भयन में लावा की परोद्या की नाम प्रत्य की जन मुखा की पुत्री के नाम खेली की गीत्र का यननेयासा है।

२३. दांजद ते। यूका व्यस्त व्यहुत पुर-ने अपने पुत्र मुलैमान की एमाग्ल् पर राजा ठए-राया ॥ २ । राय उस ने इसागल् के सय घाकिमां | विस्टार् के पुत्री में, हे श्रलामीत मुख्य ठचरा ॥ स्रोर याजको स्रोर लेबीयो का एक हा बिवा ॥ ३। १९। देख्रीन् के पुत्र, यरिष्याद् मुख्य दूसरा समर्याद भार जितने सेवीय तीय वरस के थीर उस से प्रीधक तीसरा यहकीरल श्रीर चीचा यकमाम् ॥ २०। णयस्था के घे का किने क्यों कीर गक रक पुरुष वस्त्रीयल् के पुत्री ने वे मुख्य ती मीका कीर दूसरा

इस लिये प्रलग किया गया कि घर सौर उस के की यीच मिने मधे ॥ १५ । मुसा की पुत्र, मौर्शेम् कीर एलीए नेर्॥ १६। खीर शेकी स्के पुत्र, प्रवू-एल् मुख्य, १७। धीर एलीए डेर् फे पुत्र, रद्रव्याद् मुख्य, श्रीर रलीरजेर् के श्रीर कीई पुत्र न पुषा पर रहव्याच् को बदुत ही बेटे हुए ॥ १८ । के गिकने ने उन की जिनती श्राङ्तीस ६ जार ठघरी ॥ विविध्यामान्या ॥ २९ । मरारी के पुत्र, मद्सी सीर (१) मूल गें, में।

<sup>(</sup>१) मन में ग्रापना गन धार ग्रापना जीय देखर ।

मूबी । महली के पुत्र, रलाजार् थीर की श्रा २२। रलाजार् निपुत्र मर गया उस के केवल बेटियां हुई से। की भा के पुत्री ने जी उन की भाई थे, उन्हें व्याह लियां ॥ २३। मूश्री के पुत्र, मह्ली रदेर् छै।र यरेमात्। त्तीन ।। २४ ॥ लेखीय पितरी के घराना के सुख्य पुरुषः ये ही घे ये नाम ले लेकर रक रक पुरुष करके गिने गये श्रार बीस बरस की वा उस से प्रधिक ष्प्रवस्था के घे थे। राइ। यहावा के भवन मे सेवा का काम करते थे॥ २५ । क्यों कि दाकद ने कदा इस्रारल के परमेश्वर यहावा ने व्यपनी प्रजा की विषाम दिया है थै।र वह ता यहशलेम् में सदा के लिये बस गया है, २६ । ग्रीर लेबीयों की निवास थीर उस में की उपायना का सामान फिर उठाना न पड़ेगा ॥ २० । क्योंकि दासद की पिछली ब्राचायों के ब्रनुसार बीस खरस वा उस से खिंधक खयस्या के लेवीय गिने गये॥ २८। क्यों कि उन का काम तो हाइन की सन्तान की सेवा टहल करना था श्रर्थात् यह कि वे ग्रागनीं ग्रीर की ठरियो में श्रीर सब पवित्र वस्तुश्री की शुह करने में ग्रीर परमेश्वर की भवन में की उपासना की सार कामों में सेवा टहल करे, २९। श्रीर मेंट की राटी का अज्ञुबक्षियों के मैदे का ग्रीर अखमीरी पर्पाइयों का श्रीर तवे पर वनाये हुए श्रीर सने हुए का श्रीर मापने श्रीर तीलने के सब प्रकार का कान करें॥ ३०। श्रीर भार भार श्रीर सांक सांक की यदीवा का धन्यवांद श्रीर उस की स्तुति करने के लिये खर्डे रहा क<sup>रे</sup>, ३१। थ्रीर विश्वामिदने श्रीर नये चान्द के दिना श्रीर नियत पर्वे। में ग्रिनती के नियम के अनुसार नित्य यद्दीवा के सब द्दीमद्दलियों को चढाएं, इर । श्रीर यद्यावा के भवन की उपा-सना के विषय मिलापवाले सब् थ्रीर पवित्रस्थान की रक्षा करे श्रीर स्रापने भाई हांबनियों के सीपे हुर काम को चौकसी से करे॥

े एलाखार धीर ईतामार हुए॥ २। की मवत मे जाया करे॥ गाउन गाउन

पर नाटाव् थीरः प्रवीह्न श्रपने रिपताःके साम्हने निपुत्र मर गर्ये से। याजक का काम रलाजार सार ईतामार् करते थे ॥ ३ । थीर दांकट थीर रखांबार् के वंश के सादीक् श्रीर ईतामार् के वंश, के श्रदी-मेलेक ने उन की अपनी सपनी सेवा के अनुसार दल दल करके घांट दिया ॥ ४। थीर रलाचार के वश के मुख्य पुरुष हैतामार् के वंश के मुख्य पुरुषों से प्राधिक ये सा वे ये वांटे गये प्रयात रलाकार के वंश के पितरों के घराने। के सेलद और देता-मार के वंश के पितरीं, के , घरानें के , भाठ मुख्य पुरुष ठवरे ॥ ५-। से वे विद्वी डालकर, वराबर वरावर वांटे गये क्योंकि , रलानार् ,श्रीर- ईतामार् दोनों को घंगों में पवित्रस्थान को हाकिम खीर परमे-क्ष्यर के दाकिम दूर घे॥ ६। श्रीर नतनेल्के पुत्र शमायाष्ट्र ने जा लेखीय था उन की नाम राजा श्रीर द्यांकिमों थीर सादीक् याजक थीर ख्यातार् के पुत्र श्रद्दीमेलेक श्रीर याजकी श्रीर लेबीयों के पितरी के पराना के मुख्य पुरुषों के साम्दने लिखे प्राधीत पितरीं का एक घराना ती एलाजार के वग में से थ्रीर एक ईतामार्केयण में में लिया, गया॥ १। पहिली चिट्ठी ते। यद्यायारीव के श्रीर दूसरी यदायाद् के, पातीसरी दारीम्के चैाघी सोरीम् के रा पांचकी मस्क्रियाद् के इठवी मियामीन के, १०। चातवीं चक्कोम् के श्राठवी श्रविष्णाच् के, १९ । नीवी येश के दसवीं शक्रन्याद् की, १२। ग्यारद्ववी रल्या-श्रीव के बारच्वीं याकी से के, १३,। तेरच्वी दुष्पा के चौदद्यीं येथेबाय के, १४। पंद्रद्यीं विद्राा के सेालहर्वी दम्मेर् के, १५। सत्रहर्वी देखीर् के श्रठा-रहवीं चीप्परवेष् के, पह । उन्नीयवीं पतस्याद् के बीसवी यदेन्केल् के, १०। इङ्कीसवी याकीन् के बार्डमवीं गामूल् के, १८। तेरंसवी दलायाद के ग्रीर चैाबीसवीं माज्याह के नाम पर निकली। १९ । उन की सेवकाई के लिये उन का यही नियम ठहराया गया कि वे अपने उस्नेनियम के प्रमुसार • पित्र हार्डन् की सन्तान के दल जो इसार्यल् के परमेश्वर यद्दीवा की आता के वे उहरे। द्वार्डन् के पुत्र तो अनुसार उन के मूलपुरुष द्वारन ने पहाया या यदीवा

२०। फिर नेवीय प्रमाम् के वंग में से शूबाण्ल्, कृतागम् के यंत्र में से पेष्ट्याष्ट् । २९। रहत्याष्ट् के राज्याए के यंत्र में में विविध्यायां सुख्य चा ॥ ३३ । विगृहारियों में में जलामात श्रीर जलामात के वंश में में यएत् । २३ । कीर धेने। द के यह में में मूल ते। य रिण्यास दूसरा समग्रीए सीगरा गल्बीणत् सार चीचा वक्रमास्। = ४। उज्जारस के यह से में सीका धीर मीका के यंग में में मार्मीर १ २५ । मीका का मार्थ, विशिष्णाह । विविध्याप्याप्ट के यहा में में सक्ष्मीप्ट ॥ २६। मरारी के पुत्र, महती धार मुझी. चार बाजियाह का पुत्र बना ह = ) मरारी के पुत्र वाजिपाइ के बना धार शेरिम जफ्कर कार पत्री ह क्या महनी की गलाबार विमे के कार्य पुत्र म हुन्ता । व्हे। कीश् के, कीश् के बंध में बरम्बेन् ए इंग्रे धीर मुगी के पुत्र मह्ती मदेर शीर गरामात । अवने वायने वितारी के घराना के पतुगार ये ही लेकीय से 0 हर । इन्हों ने भी जयने भार्र रादन् के मनानी की नार्र राक्षर रावा चौर मारीक् चार प्रदीमेंबक चार यादको चार मेछीवी में विगरी के च्याना के मुख्य प्रकी के मान्दर्ग चिद्धियाँ राली खर्णाम् मुख्य पुरुष के पित्ररी का चणका उम के कारी भार्च के बिगरे। के पराने के खालार उत्तरा म

२५ फिर टाउट थार मेनापरियो ने सामापरियो ने सामाप टेमान् थार पट्टमून् के कितन एवा का श्वेदकार के लिये बन्या किया कि ये यीका मार्गी देतर भांक यका बचाकर न्यूयत कर चार एम मैयकार्ध का बाम करनेशारे मनुव्यो की गिनती यह भी >। खर्थात् ब्रामाए के पुत्री त में ता जवकृत् वामेष् नतन्याद् श्रीर खणरेला श्रामाप् के ये पुत्र कामाव की की लादा में ये जी राहा की क्षाना के प्रमुमार नव्ववत करता था ॥ ३। फिर पहुरुन् के पुषी में में महत्त्वाएं मरी बजाबाएं छन-लगाए मनित्याए ये छी छ शायते विना पहुनुन की श्रापा में राकर की परीवा का धन्ववाट बीर मुति कर करके नयुक्त करता था श्रीमा बजाते में ॥ ह । और देमान् के पुत्री में में दुक्तियाद् मतन्याद्

गिद्रन्ती रामस्तीण्जेर् येाण्यकाणा महीती दीतीर् पीर मध्नीस्रोत् से। ये सदा देगान् के पुत्र से जो राजा का दर्शी धेकर नरसिंगा बजाता हुया परमेग्बर के यचन मुनाता था ॥ ५। थीर परमेश्वर ने ऐमान् की चीटए घेटे बीर तीन घेटियां टिई ॥ ई। ये सब यदे।या के भवन में गाने के लिये श्रपने श्रपने पिता के प्रधीन रएकर परमेण्यर के भयन की सेवकाई में कांक सारंगी पीर योगा यसाते घे बीर बानाप् यर्कृत् पीर हमान् थाप राजा के अधीन रहते थे॥ १। मार्यो समेत एन सभी को शिनती जा यदाया के शीत मीन्त्रे हुए ये दौर सर्वानुकुण ये दो से। यठासी घी॥ ८। थ्रीर उन्हा ने का यहा व्या क्वाटा वया गुरु वया चेला प्रपनी प्रपनी बारी के लिये चिट्टी डाली ॥ १। र्गार पहिली चिट्ठी प्रासाए के बेश न ने योसेए के नाम पर निकली दूमरी गदस्याद् के नाम पर जिस की पुत्र थीर भार्य उस समेत बारद ये॥ १०। तीसरी राद्भर के नाम पर जिसको पुत्र चौर भाई उस समेत द्यार्रह थे॥ ११। चीथी विगी के नाम पर जिस की पुत्र दीर भारं एस समेत द्वारष्ट ये ॥ १२ । पांचदी नतन्त्रत्य के नाम पर तिस के पुत्र थीर मार्थ एस समेत बारए थे॥ १३। इठीं युद्धियाए के नाम पर जिम के पुत्र थीर भाई उस नमेत बारह घे ॥ १८। साराधीं पगरेला के नाम पर विग के पुत्र कीर माई उउ ममेत द्यारए ये ॥ १५। ब्राडवी यशायाए के नाम पर जिस की पुत्र दीर भाई उस समेत घारह थे ॥ १६ । नै।यी गतन्याद के नाम पर बिस के पुत्र थीर शार्थ उम समेत बारद ये॥ १७। दमबी जिसी के नाम पर लिम के पुत्र थै। भार्च उस समेत बारह चे॥ १८। स्वारहवी यज्ञरेत् के नाम पर जिस के पुन चीर भाई चम समेत बारह चे ॥ १९ । बारहबी एणव्याह के नाम पर जिल के पुत्र ग्रीर भाई उस समेत बारफ ये॥ =०। तेराध्वीं श्रुवारल् के नाम पर जिस के पुत्र शीर भाई इस समित बारह थे॥ २१ । चीदरायीं मतित्याए के नाम पर जिस के पुत्र कीर मार्च उस समेत बारत थे॥ २०। यन्द्रद्वीं यरे-मारा की नाम पर जिस की पुत्र कीर भाई उस समेल चन्नीमन् जायमन् यरीमान् धनन्याद् हनानी ग्लीग्राता यारच थे ॥ २६ । सेालच्यी धनन्याद् के नाम पर

संबद्धीं याश्रवकाशा के नाम पर जिस के पुत्र खीर भाई उस समेत बारह थे ॥ २५। खठारहवी इनानी के माम पर जिस के पुत्र ग्रीर भाई इस समेत खारह थे॥ २६। च्योसधीँ महोती के नाम पर जिस के पुत्र खीर माई उस समेत बारइ घे॥ २०। बोसवी र्णलय्याता के नाम पर जिस के पुत्र थीर भाई उस समेत बरह थे॥ २८। इक्कीसबी हातीर् के नाम पर जिस के पुत्र श्रीर भाई उस समेत खारह थे॥ २९। बाईसबी विद्वल्ती के नाम पर जिस के पुत्र धार भाई उस समेत बारह ये॥ ३०। तेईसधीं महजीखात् के नाम पर जिस के पुत्र थे।र माई उस समेत बारह थे ॥ ३९ । थ्रीर चौबीसबी चिट्ठी रामस्तीर जेर् के नाम पर निकली जिस के पत्र और भाई उस समेत स्रारह घे॥

लेम्याइ जो कोरेका पुत्र थैं।र श्रासाए के सन्तानी में से या॥ २। थीर मंधेलेमपाइ के पुत्र हुए खर्थात् **उस का जेठा जकर्या**ह् दूसरा यदीरल् तीसरा जबदग्रह् चैाया यनीरल्, ३। पांचवां रलाम् कठवां यद्वाद्वानान् थीर सातवां एत्यहारनै ॥ ४। फिर ख्रोवंदेदेाम् के भी पुत्र हुए उस का जेठा जमायाद् दूसरा यही जावाद् तीसरा योखाइ चौषा साकार् पांचवां नतनेल्, ५। क्ठवां श्रम्मीरल् सातवां सस्साकार् श्रीर श्राठवां पुह्नते क्यों कि परमेश्वर ने उसे खाशीय दिई थी॥ ६। छीर चस को पुत्र शमायाह् को भी पुत्र चत्पन्न हुए जी। श्रुरस्रीर होने की कार्या स्त्रपने पिता की घराने पर प्रमुता करते थे॥ ०। श्रमायाद् के पुत्र ये थे स्नर्थात् श्रोबी रपाएल् खोबेद् एल्जावाद् श्रीर उन के भाई रलीटू थैार समक्यास् वलवान थे॥ ८। ये सव स्रोवे-देदीम् की सन्तान में से घे वे स्नीर ईन के पुत्र स्नीर

जिस को पुत्र श्रीर भाई उस समेत द्वारह थे ॥ २४ । | मुख्य ती शिमी जिस की जेठा न होने पर भी उस के पिता ने मुख्य ठहराया॥ १९। दूसरा हिस्कियाहू तीचरा तबस्याइ श्रीर चौथा सकर्याइ या होसा के स्व पुत्र थीर भाई मिलकर तेरह हुए ॥ १२ 1 डेवड़ी-दारीं के दल इन मुख्य पुरुषों के ये यपने भाइयों के वरावर ही यहावा के मवन में सेवा टहल करते थे॥ १३। इन्हों ने क्या क्षेत्रे क्या खड़े अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार एक एक फाटक के लिये चिट्ठी डाली॥ १८। प्रव खोर की चिट्ठी शेले-म्याइ के नाम पर निकली तब उन्हों ने उस के पुत्र जक्रपाइ के नाम की चिट्टी डाली (यह युद्धिमान मंत्री था) थ्रीर चिट्टी उत्तर थ्रीर के लिये निकली। १५। दिक्खन खोर के लिये खोटोदेदोम् के नाम पर चिट्टी मिकली थीर उस की बेटों की नाम पर खलाने की कोठरी के लिये।। १६। फिर शुप्पीस् श्रीर देशा के नामें की चिट्ठी पिक्टम खोर के लिये निकली कि वे र्दि पितृर डेयडीदारीं के दल ये थे, शहीकेत नाम फाटक के पास चढ़ाई की सहक पर कोर्राहयों में से ती मशे- आम्हने साम्हने की दिया करें ॥ १७ । पूरव ग्रीर ती ग्राम्टने साम्हने विकी दिया करें ॥ १७ ] पूरख ग्रीर ती क लेबीय थे उसर खार, दिन दिन चार दिक्खन स्रोर दिन दिन चार श्रीर खजाने की कीठरी की पास दी दो उहरे॥ १८ । पाँच्छम श्रीर की पर्वार् भाग स्थान पर सङ्का को पास तो खार श्रीर पर्वार् ही की पास दो रहे॥ १९ । डेबड़ीदारीं की दल ता ये घे इन में से कितने तो कारह के खार कितने मरारी के वंश के थे॥

२०। फिर लेबीयों, मे से श्राहिय्याह् , परमेश्वर के भवन थै।र पवित्र किर्द हुई वस्तुग्री दोनें। के भवडारी का खोधकारी ठक्षरा॥ २१। लादान् के सन्तान वे वे स्रचीत् मेर्गीनियां के सन्तान की लादान् के कुल के ये अर्थात् लादान् गोर्शीनी के पितरीं के चराना के मुख्य पुरुष घे अर्थात् यद्वारली । २२ । यद्वारली के पुत्र ये घे अर्थात् जेताम् और उस का भाई योग्ल् को यहावा के भवन के अधिकारी थे। २३। अमा-माई इस सेवकाई के लिये बलवान और शक्तिमान् मियों यिस्हारियों हेन्नोनियों श्रीर उद्जीरिलयों में से, चे ये खोद्येदेदें। मी वासठ चे ॥ ९। कीर मधेलेम्याइ रह। श्रव्यस्त् के। मूसा के पुत्र गेशीस् के वंश का के पुत्र श्रीर भाई। घे जो ब्राटारह बलवान घे॥ १०। घा से। खतानी का मुख्य बाधिकारी घा॥ २५। फिर मरारी के दंश में से देश के भी पुत्र थे अर्थात् और उस के भाइयों का एतान्त वह है स्लीस्जेर् के याद् यशायाद् का पुत्र योरास् योरास् का पुत्र विक्री ग्रीर विक्री का पुत्र भवामात् था॥ २६। यदी भवा-मात् अपने भारयो समेत उन सब पवित्र किर्द हुई यन्तुयों के मण्डारों का यधिकारी या जा राखा दाकद भार पितरी के पराना को मुख्य मुख्य पुक्रों बीर सम्सर्पतियां यतपतिया बीर मुख्य सेनापतिया ने पवित्र किई घोँ॥ २०। से। लूट सहाइयों मे मिलती घी उस में से उन्देश ने यहावा का भवन हुड करने के लिये कुठ पवित्र किया ॥ २८ । वरन वितना श्रमूरल् दर्शी कोश के पुत्र शासल् नेए के पुत्र स्रद्भेर सार सहयाह के पुत्र ये। बाह्य ने पवित्र किया या और दो कुछ विस्न किसी ने पवित्र कर रक्या था से। सय श्रलेशित् श्रीर उस के भाष्यों को पाधिकार में घा॥ २९। पिस्टारिया मे से कन-न्याद् भीर उस के पुत्र इसारल् के देश का काम षर्णात् सरदार श्रीर न्यायी का काम करने के लिये ठएरे घे ॥ ३० । भ्रीर देव्रोनियों में से एगव्यार श्रीर उस के भाई जे। सम्रद्ध से। यलयान पुरुष घे से। यदीया के सब काम और राजा की सेवा के विषय यर्दन को पव्छिम खार रहनेरारे इसारालियां के खाँध-कारी ठएरे ॥ ३९ । ऐक्रोनियों से से यरिष्पाद सुख्य या अर्थात् ऐन्नोनिया की पीठ्ने पीठ्ने के पितरें। के घरानें। के अनुसार दासद के राज्य के चालीसवे बरस में वे टूट्टे गये थार उन में से कई ग्रुरबीर गिलाद् को याजेर् में मिले। ३२। श्रीर उस के भाई को घीर घे पितरी के पराना के दे। इजार सात से। मुख्य पुरुष घे। इन की दाकद राखा ने परमेश्वर के सय विषयों श्रीर राजा के विषय ने स्वीनिया गादिया थीर सनभ्ये के बाधे गात्र के प्रधिकारी ठस्राया ॥

(देग का प्रमण्य)

२७ इसाएलियां की गिनती वर्षात् पितरीं के पराना के मुख्य मुख्य पुरुषों खार सदसपतियों खार जतपतियों थीर उन के सरदारीं की गिनती जी घरस भर की

कुन ने उस का पुत्र रहव्याष्ट् रहव्याष्ट् का पुत्र यशा- | सव विषयो में राजा की सेवा टक्स करते थे, एक एक दल मे चै।योस एजार थे॥ २। पहिले महीने के लिये पदिने दल का अधिकारी जब्दीरल् का पुत्र याशीखास् ठहरा थीर उसकी दल में चौर्खीस इजार थे ॥ ३ । वह पेरेस् के यंश का वा श्रीर पहिले महीने से सब सेना-पतियों का खोधकारी था॥ । श्रीर दूसरे महीने के दल का अधिकारी देवि नाम एक अहाही या और उस की दल का प्रधान मिक्रीत् या भीर उस की दल में चै। बोस इजार घे॥ ५। तीसरे महीने के लिये तीसरा सेनापति यद्दीयादा यावक का पुत्र बनायाद् था कीर उस के दल में चाबीस इजार थे ॥ ६। यह यदो यनायाद् दै जो तीसा गूरा में श्रीर श्रीर तीसां में घेष्ट्रमो घाणीर उस की दल में उस का पूत्र श्रम्मीबाद्याद् या ॥ ७ । चैायै महीने के लिये चीया नेनापित योखाय का भाई खसादेल् या श्रीर उस के पीक्षे चस का पुत्र खबद्याद् मा थीर उस के दल मे चै।वीस रजार थे ॥ ८। पांचव महीने के लिये पांचवा मेनापात पिनु हो अस्ट्रत् था खेर उस के दल मे चीखीस एकार थे ॥ १ । इठवें महीने के लिये इठवा चेनापित तकोई पक्केश का पुत्र ईरा या थीर उस को दल में चै।यीस एसार घे॥ १०। सातवे महीने के लिये सातवां रेमापति एप्रेम् के वंश का देलेस् पलानी था श्रीर उस के दल में चै।बीस इजार घे॥ ११। श्राठवें महोने के लिये ब्राठवा रेनापित लेग्ह के वंश में से हुशाई विद्यके या थै।र उस के दल में चै।बीस एजार थे॥ १२। नै।र्घ मदीने के लिये नै।वां चेनापति विन्यासीनी ब्रवीर नेर् प्रनातात्वासी या थीर उस के दल मे चै।वीस दबार घे ॥ १३। दसवें महीने के लिये दसवां रेनापित हो। ही महरै नते। पाद्यारी प्रा श्रीर उस के दल में चै।घीस एसार घे 🛭 १८ । ग्यारहवें महीने के लिये उघारच्यां रेनापति रप्रेम् के यंश का वनायाच् पिरातीन्-यासी था श्रीर उस के दल में चौछीस एकार थे॥ १५। बारहवें महीने के लिये वारहवां चेनापति खोद्यी-रल्की वंश का देखें नतीपावासी था श्रीर उस की दल मे चौबीस एकार थे।

9ई। फिर इसाएली शोन्त्रों की ये यंधिकारी उहरे मटीने महीने छाबिर दोने खेार कुट्टी पानेदारे दसों के । व्यर्थात् दस्रेनियों का प्रधान विक्री का पुत्र रसी-

लेको का, कमूरल् का पुत्र दशक्याद् दारून् की सन्तान का सादोक्, १८। यदूदा का, एलीहू नाम दालद का एक भाई इस्साकार् का, मीकारल् का पुत्र खामी, १९ । ज्ञूलून् का, ग्रावद्याह् का पुत्र विश्मायाह् नप्नाली का, क्षज़ीरल् का पुत्र यरीमात्, २०। सप्रैस् का, ष्रजज्याह् का पुत्र हों शे मनम्भे के प्याधे गोत्र का, पदायाइ का पुत्र योग्ल, २१। ग्रिलाद् मे आश्वे मनश्ये का, जकर्याष्ट् का पुत्र इद्वी विन्यामीन् का, अहेर् का पुत्र यासीरल, २२। श्रीर दान् का, यारी-हाम् का पुत्र श्रजरेल् ठहरा। इस्रास्ल् के ग्रीत्री के द्यांकिम ये ही ठहरे॥ २३। पर दाकद ने उन की गिनती वीस वरस की श्रवस्था के नीचे न किई क्येकि यहावा ने इसारल् की ग्रिनती खाकाश के तारी के वरावर लें बढ़ाने की कहा था॥ २८। सब्याह का पुत्र योक्षाव् शिनती लेने लगा तो सद्दी पर न निषटाया थीर इस कारस ईखर का कीय इसारल् पर भड़का थै।र यह गिनती राजा दाऊद के इति-धास में नहीं लिखी गई ॥

२५। फिर राजभगडारी का श्राधिकारी श्रदीएल् का पुत्र अन्मावेत् या थीर दिसात थीर नगरा थीर गावों कीर गुम्मटा के भगडारी का क्रीधकारी चित्रियाह् का पुत्र यहीनातान् घा॥ २६। श्रीर जी भूमि की जीत वें।कर खेती करते थे उन का अधि-कारी कलूव् का पुत्र रजी घा॥ २०। थ्रीर दाख की वारिया का श्रीधकारी रामाई शिमी थैरि दाख की वारिया की उपन जी दाखमधु के भग्डारें। ने रचने के लिये घी उस का श्राधिकारी श्रपामी जळी या ॥ २ = । श्रीर नीचे को देश के जलपाई श्रीर गूलर की वृत्तों का प्रधिकारी ग्रदेरी बारहानान् प्रा और तेल वे भगडारी का बाधिकारी योष्प्राण्या ॥ २९ । श्रीर शारीन् से चरनेहारे गाय वैली का अधिकारी शारीनी शिन्ने था ग्रीर तराइयों से के गाय बैलें। का ग्राधकारी थर्लैका पुत्र भाषांत् था॥ ५०। श्रीर कटोंका श्राधिकारी इप्रमारली स्त्रावोल् श्रीर ग्रदहियां का व्यधिकारी मेरानात्वासी वेद्दयाह्, ३१। ग्रीर भेट-वक्तियों का क्राधिकारी हमी याजीज् था। राजा

रतेर् शिमोनियों का, माका का पुत्र शपत्याह, १७। दाजद के धन संपत्ति के श्रीधकारी ये ही सब लेबो का, कमुरत् का पुत्र हशक्याह हाब्त की सन्तान ठहरे॥

> इर्। धीर दालद का भतीला योनातान् एक सममदार मंत्री धीर प्रास्त्री धा धीर किसी इक्सोनी का पुत्र यहीएल् रालपुत्रो के स्वा रहा करता था ॥ ३३। थीर थहीतापेल् राला का संत्री था थीर सरेकी हुणै राला का मित्र था॥ ३४। छीर खहीता-पेल् के पीछे धनायाद् का पुत्र प्रदेशादा छीर स्व्यातार् नत्री उर्रे छीर राला का प्रधान सेनापति योगाव् था॥

(दाकद की पिछली सभा श्रीर उस की मृत्यु)

इटि क्यार दालदे ने इसारल के सेव इकिमी की श्रायीत गीत्री

के इंक्सिमा ग्रीर राजा की सेवा टइल करनेहारे दंलों के दाकिमों का खीर सहंबंदियों खीर यत-पतियों श्रीर राजा श्रीर उस के पुत्री के पशु श्रादि सव धन सर्पोत्त के श्रधिकारिया सरदारी श्रीर बोरी बीर सब ग्रुखीरी के। यद्यालेस में बुलवाया ॥ २। तब दाकद राजा खंडा हाकर कहने लगा है मेरे भाइया थार हे मेरी प्रजा के लागा मेरी सुना मेरी मनसा तो थीं कि यहावा की वाचा के संदूक के लिये श्रीर इस लोगो के परमेश्वर के चरणे की पीठ़ी के लिये विश्वाम का एक भवन बनाक बीर मै ने उसके बनाने की तैयारी किई घो॥ इ.। परन्तु परमेश्चर ने मुक्त से कहा तू मेरे नाम का भवन बनाने न पारगा क्योंकि तूयुह क्युनेहारा है ग्रीर तूने लोहू ब्रहाया है। है। तामी दखाएल्की परमेश्वर यदोवा ने मेरे पिता के सारे घराने में से मुक्तीको चुन लिया कि इक्षारल् का राजां सदा बना रहू अर्थात् उस ने यहूदा की प्रधान द्वाने के लिये थीर यहूदा की घराने में से मेरे पिता के घराने को चुन लिया खीर मेरे पिता के पुत्रों में से बह मुक्तीको सारे इस्ताएल् का राजाकारने के लिये प्रसन्न हुआ। ।। श्रीर मेरे सब पुत्री मे से (यहोबा ने तो मुक्ते बहुत पुत्र दिये हैं) उस ने मेरे पुत्र सुरी-मान की चुन लिया है कि बह इसारल के कपर (१) वा चचा।

यहीया के राज्य की शट्टी पर विराजे ॥ ६। श्रीर श्रीर सव प्रकार की सेवा के लिये चान्दी के पाने के उस ने मुक्त में कहा कि तेरा पुत्र सुलीमान ही मेरे भवन थीर प्रांशनी की वनाएशा क्योंकि में ने उस की चुन लिया है कि मेरा पुत्र ठहरे और मै उस का पिता ठए हंगा ॥ ७ । थीर यदि घर मेरी याचाओं वीर निवमा के मानने मे श्राजकल की नाई हड रदे ती म उस का राज्य सदा लों स्थिर खट्या ॥ ८। मा जय दमारल के देखते मर्थात् यहावा की मण्डली के देखते और अपने परमेश्यर के सुनतं व्यपने परमेश्यर यहाया की सब ब्राज्ञाया की माना धीर उन पर ध्यान करते रहा इस लिये कि तुम दम प्रच्छे देश के याधिकारी वने रहा श्रीर दम व्यवने पीछे व्यवने वय का सदा का भाग दाने के लिये होत जायो।। (। थ्रीर ए मेरे पुत्र सुलैमान तू व्यवने विता के परमेश्वर का जान रख थीर खरे मन ग्रार प्रमन्न जीव में उस की सेवा करता रह ध्वेकि प्रदेश्या मन मन की जांचता ग्रीर विचार म सा कुछ उत्पन्न दाता दे उसे सममता है यांद तू उन को ग्याज में रहे तो घर तुम से मिलेगा पर यदि गुडग के। त्यागे ती घट एडा के लिये तुभ की छोड देशा १ १०। यय सीक्स रह यदीया ने तुमी ग्या गेसा भवन वनाने की जुन लिया दे बी पवित्रस्थान ठएरे हियाब बाधकर दस काम में लग सामा ॥

११। तथ दाडद ने प्रपने पुत्र मुलैमान की मन्दिर के स्त्रीमारे फोडरिया भगडारी प्रटारिया भीतरी कोठरियों थीर प्रायम्बित के ठकने के स्थान का गमना, १२ । थीर बद्दावा के भवन के प्राजना थीर चारा भार की कांछिरियां थीर परमेश्वर के भवन के भग्डारी थ्रीर पवित्र किर्द हुई वन्तुग्री के भग्डारी का जी जी नमूने रंगर के जातमा को प्रेरणा शे उस को मिले श्रे सा सब दे दिये॥ १३। फिर याजको थ्रीर लेबीयों के दलीं भार यदाया के मबन में की मेद्या के यद्य कामी श्रीर पदीचा के मदन में की मैया की मारे सामान, १४। प्रार्थात् सव प्रकार की मेया के लिये साने के पात्रों के निमित्त साना तीलकर

निमत चांदी तीलकर, १५। भीर सेनिकी दीवटों के लिये और उन के दीपकों के लिये एक एक दीवट धीर उस के दीपकों का साना तीलकर श्रीर चान्दी के दीवटा के लिये एक एक दीवट श्रीर उस के दीपकी की गदी एक एक दीवट के काम के अनुसार तील-कर. १६। थीर भेंट की राठी की मेवा के लिये एक एक मेव का मोना तीलकर थीर चांदी की मेवा के लिये चादी, १७। धीर चापे सेने के काटा कटोरी ग्रीर प्याला श्रीर सानेको कटोरिया के लिये एक एक कटोरी का साना तै। लक्षर ग्रीर चान्दी की कटोरिया के लिये एक एक फटोरी की चान्दी सीलकर, १८। श्रीर धूप की घेटी के लिये ताया मुख्या सेना तीलकर खीर रथ क्षर्यात् यद्दाया की वाचा का सदूक कानेदारे खीर पस फैलाये हुए करुछी के नमूने का साना दे दिया॥ १९। म ने यदेष्या की शक्ति से, जी सुक्त की मिला यद सब कुछ ब्रुमकर लिख दिया है ॥ २०। फिर वाजद ने अपने पुन सुरीमान से कदा हियाय यांध जीर हुठ होकर इस काम,मे लग जाना मत हर थीर तेरा मन षञ्चा न हा क्योंकि यदीया परमेश्य रज्ञा मेरा परमेश्वर है से। तेरे सम है श्रीर जब ली बहावा कं भवन में जिसना काम करना दी सी न दी चुकी तव क्षे। यह न ता तुभे धोरदा देशा थार न तुभे त्यागेशा ॥ २९। श्रीर सुन परमेश्वर को भवन को सब काम को लिये याजकों जीर लेबीयों के दल उद्दराये गये है ग्रीर सब प्रकार की सेवा के लिये सब प्रकार के काम प्रमन्नता से करनेहारे घुहिमान पुरुष भी तेरा साथ देंगे जीर दाकिम भीर चारी प्रजा के लेगा भी हो। कुछ तू किया। वही करेंगे॥

र्ट फिर राजा दाबद ने सारी सभा से कदा मेरा पुत्र सुलैमान मुक्कुमार लयका थे थे।र क्षेत्रल उसी की परमेक्टर ने चुना है कास ते। भारी है व्योक्ति यद भवन मनुष्य के लिये नहीं यदावा परमेण्वर के लिये धनेगा। २। में ने सा प्रापनी शक्ति भर प्रापने परमे-प्रवार की भवन की निमित्त सीने की वस्तुका की लिये

<sup>&#</sup>x27; (१) या प्रापने ग्राहना ने ।

श्रोना चान्दी की वस्तुका के लिये चान्दी पीतल की वस्तुकी की लिये पोतल लेडि की वस्तुकी की लिये लोहा भीर लक्षड़ी की वस्तुचा के लिये लकड़ी धीर मुलैमानी पत्थर थार जड़ने के यारय मिथ थार पत्नी के काम के लिये राग रंग के ना चौर सब भारित के मांग श्रीर बहुत सा सगममेर एकट्टा किया है। ३। फिर सेरा सन अपने परमेश्वर के सबन में लगा है इस कारण जा करू में ने पवित्र भवन के लिये एकट्टा किया है एस सब से श्रीधक में श्रापना निज धन भी जा साना चांदी का मेरे पास है अपने परमेखर के भवन के लिये दे देता इ, ४। व्यर्थात् तीन इजार किक्कार् योपीर का सेना थार सात इकार किक्नार ताई हुई चान्दी जिस से कोठिरिया की भीते मठी जाए, प्। श्रीर साने की वस्तुभा को लिये साना श्रीर चान्दी की वस्तुका कोलिये चान्दां श्रीर कारीगरीं से यननेवाले सख प्रकार के काम के लिये में उसे देता हू। खीर कीन अपनी इच्छा से यहावा के लिये खपने की खर्पण कर देता हैं। इं। तब पितरों के चराना के प्रधाना स्नीर इसा-रल् के गोत्रों के इकिमों ग्रीर सहस्वपतियों ग्रीर शत-पतियों श्रीर राजा के काम के श्राधिकारियों ने श्रपनी श्रपनी इच्छा से, ७। परमेश्वर के भवन के काम के लिये पांच इकार किङ्कार् श्रीर दस इजार दर्कने।न् सेाना दस इजार किक्कार् चांदी श्रठारष्ट इसार किङ्कार् पोतल थीर एक लाख किङ्कार् लोहा दे दिया ॥ ८। श्रीर जिन के पास मिश थे उन्हों ने उन्हें यहीया की भवन की खजाने के लिये गोर्शीनी यहीरल् के द्वाच में दे दिया ॥ १। तस्र प्रजा के लेगा ष्यानित्तत हुए क्योंकि हाकिना ने प्रसन्न होकर खरे मन और श्रपनी श्रपनी इच्छा से पद्दावा के लिये भेंट दिई घी श्रीर दासद रासा बहुत ही ग्रानन्दित हुम्रा ॥ १० । से दासद ने सारी सभा के सन्मुख यद्दीवा का धन्यवाद किया खेर दाजद ने कहा है 'यद्दावा हे हमारे मूलपुरुप इस्राएल् के परमेश्वर यानादिकाल से याननाकाल लीं तू धन्य है॥ १९ । हे यहोवा महिसा पराक्रम शासा सामर्थ्य ग्रीर विभव तेरा हो है क्योंकि श्राकाश कीर पृथियों ने की कुछ

है से तेरा ही है दे यहावा राज्य तेरा है थीर तू सभी के जपर मुख्य श्रीर मद्दान ठहरा है॥ १२। धन श्रीर महिमा तेरी श्रीर से मिलती हैं श्रीर तू सभी के जपर प्रमुता करता है सामर्थ्य थार पराक्रम तेरे ही हाथ में हैं श्रीर सब लेगी की बढ़ाना श्रीर बल देना तेरे दाथ में है।। १३। के खब दे दमारे परमेण्ट्रर इस तेरा धन्यवाद बीर तेरे महिमायुक्त नाम की स्तुति करते है। पर। में ती क्या ह सीर मेरी प्रका प्रवा दे कि एम की इस रोति अपनी इच्छा से तुमी भेट देने की शक्ति मिले तुमी से ते। सब कुछ मिलता है श्रीर इम ने तेरे दाय से पाकर तुमे दिया है ॥ १५ । इस ते। अपने सब पुरखाओं की नाई सेरे लेखे उपरी ग्रीर परदेशों हैं पृथियो पर इसारे दिन छाया की नाई बीते जाते हैं श्रीर इनारा कुक ठिकाना नहीं ॥ १६। हे हमारे परमेश्वर यहावा यह जो यहा सचय हम ने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिये एकट्टा किया है सा तेरे ही द्वाय से हमें मिला या खीर सब तेरा ही हैं # ९७। थ्रीर हे मेरे परमेश्वर में जानता हूं कि तू मन को जांचता है थीर विधाई से प्रसन्न रहता है मै ने ता यह सब कुरु मन को सिधाई श्रीर भ्रापनी प्रच्छा से दिया है श्रीर प्रव में ने प्रानन्द से देखा है कि तेरी प्रजा के लेगा जो यहा हाजिर है से ष्रपनी इच्छा से तेरे लिये भेंट देते है। १८। हे यदे।वा दे दमारे पुरखा इत्राद्वीम् इम्हाक् श्रीर इस्रारल के परमेश्वर प्रापनी प्रका के मन के विचारीं में यह वात वनाये रख थ्रीर उन के मन श्रमनी श्रोर लगाये रख॥ १९। श्रीर मेरे पुत्र सुलैमान का मन रेसा खरा कर दे कि यह तेरों प्राज्ञाश्री चितानिया थार विधियां का मानता रहे थार यह सब कुछ करे और उस भवन की बनाए जिस की तैयारी में ने किर्द है। २०। तय दाजद ने सारी सभा से कहा तुम अपने परमेश्वर यहावा का धन्य-वाद करे। से समा के सव लेगो। ने ब्रयने पितरे। के परमेक्टर यहे।चा का धन्यवाद किया थार अपना ध्यपना सिर भुकार्जर यद्देश्या की श्रीर राजा की दगडवत् किर्दे ॥ २१ । थीर उस दिन के बिदान

<sup>(</sup>१) नुस ने प्रापना हाय भरता है।

बादीं। समेत सक इजार यैल एक एकार मेळे थीर एक के कपर राज्य किया । रेश । थीर उस के इसारल् द्वारल के लिये बहुत से मेलवर्लि करके. २२। उसी उस ने सात बरस ते। इंद्रीन् थीर तैंनीस बरस होंने की लिये उस का फीर याजक होने की लिये उस का पुत्र सुलैमान उस की स्थान पर राजा सादीक् का प्रांभिपेक किया ॥ २३ । तब सुलैमान हुत्रा ॥ २९ । प्रांदि से प्रन्त सी रासा दासद के सिंहासन पर विराजने लगा थै। मारयमान हुआ राज्य थै।र पराक्रम का धीर उस पर थै।र इसारल् किई॥ २५। श्रीर यहावा ने मुलैमान को सारे दशा- लिखा दुशा है॥ एल् को देखते बद्धत बढाया प्रारं चसे ऐसा राखकीय रेश्वर्य दिया जैसा सम से पहिले इसाएल् के किसी राजाकान दुषा घा॥

की उन्हों ने प्रदेशिया के लिये खिलदान किये प्रार्थात्। ३६ । ये यिशे के पुत्र दालद ने सारे इसारल् ष्टवार भेड़ के यञ्चे होमर्वाल करके चढ़ाये खार सार पर राज्य करने का समय चालीस खरस था, दिन यदे। या के साम्द्रने बहे खानन्द से खाया खीर यहजलेम् मे राज्य किया ॥ २८ । श्रीर बह पूरे पिया। फिर उन्हें ने दाकद के पुत्र मुलैमान की बुढ़ापे की अधस्या में दीर्घायु शिकर थीर धन दूसरी बार राजा उत्तराकर गद्दावा को थ्रोर से प्रधान थ्रीर विभव मनमाना भागकर मर गया थीर श्रापने पिना दाजद के स्थान पर राजा दीकर यदीया के सब कामी का श्तान्त, ३०। थ्रीर उस के सारे श्रीर सारे इसारल् ने उस की सानी॥ २८। श्रीर पर धरन देश देश के सब राज्यें पर जी क्षुक् सव दाकिमों थीर शूरकीरा थीर राजा दाजद के बीता इस का भी क्षान श्रमूरल् दर्शी थीर नातान् सब पुत्रों ने सुलैमान राजा की अधीनता थंगीकार नवी थीर गाद् दर्शी की लिखी दुई पुस्तकों में

## ्इतिहास नाम पुस्तक । दूसरा भाग ।

(सुलिमान के राज्य का भारम)

१. दांकद का पुत्र मुत्तमान राज्य में स्थिर प्रवार यहीया उस की संग रहा और उस की बहुत ही बढ़ाया ॥ २। बीर सुलैमान ने सारे इवाएल् से षर्थात् सदस्यतियो शतपतियो न्यायियो श्रीर सारे इसारल में को सब रईसों से जो पितरों के घराना के मुख्य मुख्य पुरुष चे बाते किई ॥ ३। धीर सुलैमान सारी मरुडली समेत शिवान् के कचे स्थान पर गया क्योंकि परमेश्वर का मिलापवाला संब जिसे यदावा

के दास मूसा ने जगल मे वनाया था से। वहीं था॥ 8। परन्तु परमेश्वर के संदूक की दाकद किर्यत्यारीस् से उस स्थान पर ले खाया था जो उस ने उस के लिये तैयार किया था उस ने ते। उस के लिये यक्शलेस् में एक तंब्रु खड़ाकराया था॥ ५। श्रीर पीतल की जो बेदी करी के पुत्र वसलेल् ने जी दूर् का पीता षा वनाई थी से गिवोन् में यदीवा के निवास के साम्दने घी से सुलैमान मगडली समेत उस के पास गया ॥ ६। ग्रीर वहीं उस पीतल की खेदी के पास जाकर जी यहीवा के साम्दने मिलापवाले तंबू के

<sup>(</sup>१) मूल में दिना थम भार विभव से सह। (२) मूल में, की

पास थी सुलैमान ने उस पर एक एकार होमवालि विकास ।

। उसी दिन रात की परमेश्वर ने सुसैमान की दर्शन देकर उस से कहा जो कुछ तू चाहे कि मै तुमे दू से मांग्रा । ८ । सुलैमान ने परमेश्वर से कहा तू मेरे पिता दालद पर बड़ी करवा करता रहा थीर मुक को। उस के स्थान पर राजा किया है॥ ९। स्थव दे यद्दीया परमेश्दर जी वचन तू ने मेरे पिता दाजद को दिया या की पूरा हो तूने तो मुक्ते ऐसी प्रजा का राजा किया जी मूर्मिकी धूरिल के किनकी की समान बहुत है ॥ १०। बाब मुक्ते रेसी खुद्धि छीर चान दे कि मैं इस प्रजा के साम्हने खाया जाया कर सक् क्योंकि कैंगि ऐसा है कि तेरी इतनी खडी प्रजा का न्याय कर सके॥ ११। परमेश्वर ने मुलैमान से कहा तेरी जो ऐसी ही मनसा हुई श्रर्थात् तू ने न तो धन सपति मांगी है न ऐक्वर्ण श्रीर न अपने वैरियों का प्राया थै।र न खपनी दीर्घायु मांगी केवल क्षुंडि थै।र चान का बर मांगा है जिस से तू मेरी प्रजाका जिस के जपर मैं ने तुक्ते राजा किया है न्याय कर सके, १२। इस कारण वृद्धि खीर ज्ञान तुमें दिया जाता है श्रीर में तुमें इतना धन सपति कीर रेक्क्य दूगा जितनान तो तुक से पहिले किसी राजा को मिला और न तेरे पी छे किसी राजा की मिलेगा ॥ १३। तब सुलैमान गिबे।न् के संचे स्थान से अर्थात् मिलापवासे तंब्रु के साम्हने से यद्द्रणलेम् को खाया श्रीर वर्दा इस्रारल् पर राज्य करने लगा ॥

98 । फिर सुलैमान ने रथ खीर स्वार एक है कर लिये खीर उस के चीद ह सी रथ खीर व्यार ह जार स्वार हुए खीर उन की उस ने रथीं के नगरीं में खीर यह खीर उन की उस ने रथीं के नगरीं में खीर यह खेतर में राजा के पास ठहरा रक्षा ॥ १५ । खीर राजा ने ऐसा किया कि यह असे में सोने चान्दी का सेवा पत्थरी का सां खीर देवदा क्यों का लेखा, वातुतायत के कारण नीचे के देश के गूलरा का सां हो गया ॥ १६ । खीर जी घोड़े सुलैमान रखता था सो मिस से खाते थे खीर राजा के व्यापारी उन्दे भुड़ भुंड कारके उहरां हुए दाम पर लिया

करते थे॥ १०। एक रथाती हः सा शेकेल् चान्सी पर श्रीर एक श्रीड़ा डेठ सा शेकेल् पर मिस से स्नाता था श्रीर इसी दामापर वे हित्तियों के सारे राजाओं श्रीर स्नराम के राजाओं के लिये उन्हीं के द्वारा लाया करते थे॥

२. श्री र भुलैमान ने यहीया की नाम का एक भवन खीर श्रपना राज-

भवन बनाने की मनसा किई ॥ २ । से सुलैमान ने रुत्तर इजार धार्मिये थै।र यस्सी इजार पहाड़ पर पत्थर निकालनंदारे थीर वच काटनेदारे श्रीर इन पर तीन इजार क सा मृखिये ग्रिनती करके ठए-राये॥ ३। तब सुलैमान् ने सार् के राजा इराम् के पास कडला मेला कि जैसा तू ने मेरे पिता दासद से वर्ताव किया अर्थात् उस के रहने का भवन बनाने को। देखदार भेजे थे वैठा ही सब नुम से भी वर्तीय कर ॥ 8 । सुन मे<sub>ं</sub> श्रपने परमेश्वर यहाचा को नाम का एक भवन बनाने पर हूं कि उसे उस के लिये पवित्र कर श्रीर उस के सन्मुख सुगन्धित धूप जलाक थै।र नित्य भेट की राठी उस में रक्सी जाए छीर दिन दिन सबेरे श्रीर संभाकी श्रीर विशास श्रीर नये चान्ट के दिनें। थीर हमारे परमेश्वर यहावा के सब नियत पर्द्धी में देामवाल पदाया जार । इस्रायल् के लिये रेसी दी संदा की विधि है।। धूं। श्रीर जो भवन में बनाने पर हू से। महान् क्षेणा क्योंकि इसारा परमेकटर सव देवताको से महान् है॥ ६। पर किस की इतनी शक्ति है कि उस के लिये भवन बनाए वह ता स्वर्ग में वरन सब से कंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता सी में क्या हूं कि उस की सास्टने धूप, जलाने की क्रीड़ थीर किसी मनसा से उस का मधन बनाज ॥ ९। से। अर्थ तू मेरे<sup>र</sup> पास रक्ष ऐसा मनुष्य भेक्ष दे की सीने चान्दी पीतल लोहे बीर वैंजनी लाल गीर नीले कपरे की कारीगरी में निवुश की कार नङ्काशी भी जानता हो कि वह मेरे पिता दासद के उहराये द्वरं निपुरा मनुष्यों के साथ दीकर जी मेरे पास्यष्ट्रदा थीर यर्वालेस् मे रहते हैं कान करे। द। फिर लवानीन् से मेरे पास देवदार सनावर कीर चन्दन की लक्षडी

नान मे वृद्ध काटना जानते हैं ग्रीर तेरे दाशे के संग मेरे दास भी रदकर, र। मेरे लिये बहुत सी लकड़ी तैयार करेंगे क्यों कि को भवन में बनाने चाहता हूं सा बड़ा थार अवंभे के याग्य हाता॥ १०। श्रीर तेरे दास जी लकही काटींगे उन की मै यीच इंबार कीर् कूटा दुशा गेहूं बीच इनार कीर् जय बीच एजार बत् दाखमधु बीर खीच एजार यत् तेल द्राा॥ १९। तब सेार् के राजा दूरास्ने विद्वी लिखका मुलैमान के पास भेनी कि यदीवा व्यपनी प्रवा से ग्रेम स्वता है इस से उस ने तुमे उन का राजा कर दिया॥ १२। फिर हुरास् ने यह भी लिखा कि धन्य है इसारल् का परमेश्वर यदीवा ना जाकाश थार पृथियी का सिरननेशारा है भार उस ने टाऊद राजा की एक खुँहिमान चतुर थीर समभदार पुत्र दिया है जो यहावा का एक भवन थार ष्यपना राजभवन भी वनाए॥ १३। से। श्रव मे रक युद्धिमान श्रीर सममदार पुरुप को अर्थात् अपने वाया हूराम् की भेजता हूं॥ १८। घद तो एक दानी स्त्री का बेटा है ख़ीर उस का पिता सेार् का पुरुष घा खीर यह साने चान्दी पोतल सारे पत्थर लक्कड़ी वैंबनी छै।र नीले छै।र लाल छै।र सूक्ष्म सन के कपडे का काम ग्रीर सब प्रकार की नक्काणों की जानता ग्रीर सब भांति की कारीगरी बना सकता है से। तेरे चतुर मनुष्यों के संग ग्रीर मेरे प्रभु तेरे पिसा दाकट के चतुर सनुष्यों के संग्र उस की भी कान मिले॥ १५। से ष्यय मेरे प्रभुने जी ग्रेष्ट्र जब तेल ख्रीर दाखमधु भेजने की चर्चा किई हैं उसे ग्रापने दासा के पास भिजया दे ॥ १६ । ग्रीर इम लेशा जितनी लजही का सुभी प्रयोजन दे। उतनी लवानीन पर से कार्टी श्रीर बेड़े बनवाकर समुद्र के मार्ग से यापे। की पतुंचारंगे श्रीर तू उसे यस्थलेम् को ले जाना ॥ १०। तम्र मुलैमान ने इसाएली देश में के सब परदे-श्रियों की गिनती लिई यह उस गिनती के पीके हुई जो उस के पिता दासद ने सिई घी थीर वे हेठ साख तीन एकार ह. सी पुरुष निकले ॥ १८।

(१) नुस ने करा।

भेजना में तो जानता हू कि तेरे दास सबा- उन में से उस ने मत्तर एजार बेकिये ग्रस्की एजार नेतृ में बृद्ध काटना जानते हैं ग्रीर तेरे दासें के प्रदाह पर पत्थर निकालनेहारे ग्रीर वृद्ध काटनेहारे संग मेरे दास भी रहकर, र । मेरे लिये बहुत सी ग्रीर तीन इजार क सी उन लेगों से काम कराने सकड़ी तैयार करेगे कोंकि जो भयन में बनाने हारे मुखिये ठहरा दिये ॥

३ त्व सुतैमान ने यबश्रतेम् मे मोरिय्याद् नाम पदाङ पर उसी स्थान मे यहावा का भवन बनाना स्नारंभ किया जिसे उस के पिता दाजद ने दर्शन पाकर यूब्सी स्रोनीन् के खिलिहान में तैयार किया था॥ २। उस ने अपने राज्य के चैाचे घरस के दूसरे महीने के दूसरे दिन को बनाना थारंभ किया॥ ३। परमेश्वर का जी भवन पुलैमान ने वनाया उच का यह ठख है प्राचीत् चस की लंबाई ता प्राचीनकाल की नाप के अनुसार साठ द्वाय थ्रीर एस की चै। कुई बीस द्वाय की थी॥ ४। ग्रीर भवन के साम्दने के ग्रीसारे की लंबाई ता भवन की चै। हाई के वरावर बीस दाय की श्रीर उस की क्वाई एक सा वीस दाय की घी थीर कुनिगान ने इस की भीतरवार चीखे साने से मढ़-याया॥ ५। श्रीर भवन के वहे भाग की इत उस ने सनीवर की लकड़ी से पटवाई खार उस का अच्छे सीने से मठवाया श्रीर उस पर खूजर के वृद्ध की थीर साकलों की नङ्काशी कराई ॥ ई । फिर शोभा देने के लिये उस ने सबन में मिंग जहवाये। श्रीर यह से ना पर्यम् का घा॥ ७। स्रोर उस ने भवन को अर्थात् उस की करियों डेबव्वियों भीतें। श्रीर क्तिवाडी की सेनि से मक्वाया श्रीर भीता पर कस्य खुदचाये॥ ८। फिर उस ने भवन के परमपवित्र स्थान की वनवाया उस की लंबाई ता भवन की चै।हाई के बराबर बीस हाथ की थी श्रीर उस की चौहाई बोस द्वाय की थी श्रीर उस ने उसे हा सी किङ्कार् चोखे सेाने से मङ्खाया ॥ ९ । श्रीर सेाने की कोलें। का तील पचास शेकेल् था थैं।र उस ने खटा-रियों की भी सीने से मठवाया ॥ १०। फिर मवन के परमपवित्र स्थान में उस ने नक्काशी के काम के दे। क्षस्य व्यनवाये भीर वे सेने से मङ्ग्ये गये॥ १९। क्षस्त्रीं के पंख ती सब निलाकर स्त्रीस दाय लंदे थे

भवन की भीत ले। पहुचा हुन्ना चा छै।र उस का दूसरा पख पांच हाथ का या खीर दूसरे करूव के पख से हुआ। था॥ १२। छै।र दूसरे करम् का भी रक पख पांच छात्र का छीर भवन की दूसरी भीत लों पहुंचा था थ्रीर दूसरा प्रख पांच घार्य का थीर पविसे कश्व् के पखें से सटा हुआ। था॥ १३। उन कब्वा के पख बीस दाच ली फैले दूर चे थार व अपने अपने पांची के चल खहे थे कार अपना अपना मुख भीतर की ख्रोर किये दुर घे॥ 98 । फिर उस ने घीचवाले पर्दे को नीले वैजनी ख़ीर लाल रंग के सन को कपडे का वनवाया ग्रीर उस पर करूव कडवाये।। १५। धीर भवन के साम्दने उस ने पैतीस पैतीस द्वाय कचे दे। खभे वनवाये खार सा करानी रक गक के कपर थी सा पाच पांच राथ की थी। १६,। फिर इस ने भीतरी कोठरी से साकलें यनवा-कर राभें के जपर लगाई थे।र एक सा ग्रनार भी वनवाकर संक्षेत्र पर लटकाये॥ १९। इन रांभें को। उस ने मन्दिर के साम्दने गक ते। उस की दिहिनी स्रोर स्रीर दूसरा द्याई स्रोर खडा कराया श्रीर दिवने स्वभे का नाम याकीन् ग्रीर द्यापे म्बभे का नाम घे। यज् रक्खा ॥

चैहराई वीस बीस दाय की ख़ैार कवाई दस दाय की थी॥ २। फिर उस ने एक काला दुस्रा गंगाल बनवाया जा होर से होर ला दस दाय सीड़ा था **उस का श्राकार गोल था थ्रीर उस की कचाई** पांच द्वाथ की थी थीर उस की चारा थीर का घेर तीस द्वाथ सूत का था॥ ३। थीर उस के तसे **उस क्षीचारों श्रीर**ंशक एक धाथ मेदस टस वैसों की प्रतिमारं वनी थी सा गंगास की घेरे थीं जब बह ढाला-गया तब येवैल भी देा पाति करको ठाले गये ॥ ८ । श्रीर वह बारहं यने हुए वैलीं यर धरा गया जिन में, से तीन उत्तर तीन पच्छिम तीन इक्किबन और तीन, पूरव की स्त्रार मुद्द किये

षर्थात् एक कर्ष् का एक पख पांच दाष का थीर | हुए घे थीर इन के कपर गंगाल धरा घा थीर उन वभी के पिकले या भीतरी घडते घे। । सीर गंगाल की मेटाई चीया भर की घी सार एस का मोदड़ा फटोरे के मोदडे की नार्च मोमन के फूली के काम से बना या थार उस में तीन इकार बत् भरकर समाता था॥ ६। फिर उस ने धोने के लिये दस दीदी यमयाकर पांच दहिनी थै।र पांच यांद खीर रख दिई उन में तो होमवाल की वस्तुए छोई चाती घीं पर गगाल याजकी के छाने के लिये षा ॥ ०। फिर उस ने मोने की वस दीवट विधि के वनुसार वनवाई धीर पांच दाँवनी ग्रार कीर पांच वाई प्रोर मन्दिर में धरा दिई ॥ ६। फिर उस ने दम मेल यनयाकर पांच दक्तिनी छोर थीर पांच वार्ड खोर मन्दिर में रखा दिई। श्रीर उस ने सोने के एक सा कटोरे सनसाये ॥ १। फिर चय ने याद्यकों के लांगन धार घडे खांगन का यनयाया खीर एस यांगन के फाटक यनयाकर उन के कियाही पर पीतल मक्याया॥ १०। सीर चस ने ग्रााल की भवन की टाँटनी खोर खर्थात् पूरव कीर टक्क्सिन के कोने की छोर धरा दिया ॥ १९। थीर पूराम् ने ध्यडों फार्चांडया सीर कटोरी की वनाया । से दूरास् ने राजा मुलमान के लिये पर-मेख्यर के भवन में वी काम करना था उसे निपटा 🞖 फिर् उस ने पीतल की गक बेदी दिया. १२। व्यर्थात् दें। ग्रंभे कीर ग्रोक्षं समेत बे बनाई एस की लंबाई थीर कंग्रानिया की खंभी के सिरी पर भी खीर ग्रंभी के सिरीं पर को गोलों के छांपने की जालियों की दे। दो पाति, १३। थ्रीर दोना जालियों के लिये चार सी प्रनार थीर खंभी के सिरी पर ली गीले थे चन के ढांपने की गक गक जाली के लिये समारी की दी दी पाँति वनाई ॥ १८ । फिर उस ने पाये छीर पाया पर की दीविया १५। एक ग्रास जीर **एस को नीचे को बार** इंबेल बनाये॥ १६। फिर ष्ट्यहों फार्वाङ्घा कांटा थार इन के सारे सामान की उस के बाबा ह्राम् ने यदावा के भवन के लिये राजा सुलैमान की खाद्मा से कलकाये छुए पीतल के यनवाया॥ १९। राजा ने उन के। यर्दन

<sup>(</sup>१) मूल में. कियास ।

की तराई में अर्थात् सुक्कीत् और सरेदा के बीच की | बाचा का संद्रक उस के स्थान में अर्थात् मधन की चिकनी मिट्टीवाली भूमि में कलवाया॥ १८। ये सय पात्र सुलैमान ने बहुत दी बनवाये यहां लें। कि पीतल को तील का कुछ लेखा न दुआ।। १९। श्रीर मुलैमान ने परमेशकर के भवन के सब पात्र श्रीर सोने की वेदी श्रीर वे मेर्ज जिन पर मेंट की राटी रक्खी जाती घी, २०। धीर दीएको समेत चाखे साने की दीवर्ट का विधि के अनुसार भीतरी काठरी को साम्दने खरा करे, २१। श्रीर साने वरन निरे सीने के फूल दीपक खीर चिसटे, २२। खीर चीखे सोने की कैंचियां कटोरे धूपदान ग्रीर करहे वन-वाये। फिर मवन के द्वार थीर परमपवित्र स्थान के भीतरी किवाड़ थीर भवन वर्षात् मन्दिर के किवाड़ सेाने के बने ॥ १। निदान नो नो काम सुरीमान ने यराखा के भधन के लिये वनवाया से। सव निषट गया । तव सुलैमान ने अपने पिता दालट की पवित्र किये पूर छाने चांदी श्रीर सब पाने। की भीतर पहुचाकर परमेश्वर के मधन के भग्हारों में रखा दिया ॥

## (मन्दिर की प्रतिष्ठा)

२। तस्र मुलैमान ने इसारल् के पुर्रानेयों की थीर गोत्रों के सब मुख्य पुरुप की इसारिलयों के पितरों के पराने के प्रधान थे उन की भी यक्णलेस् में इस मनसा से एकट्टा किया कि वियदीया की वाचा का संदक्ष दासदव्र से अर्थात् सियोन् से कपर लिखा ले आएं॥ ३। सा सब इसारली पुस्प सातवें महीने के पर्व के समय राजा के पास एकट्रे पुर ॥ ४। जब इसारज् के सब पुरनिये प्राये तथ सेवीया ने संदूक की चठा लिया ॥ ५। खीर सद्क श्रीर मिलाप का तंब्र श्रीर जितने पवित्र पात्र उसे सब्द में घे उन सभी की लेबीय याजक जपर ले गये। दें। श्रीर राजा मुलैमान श्रीर सारी इसायली मण्डली के लेगा जी उस के पास एक ट्रे हुए ये उन्दें। ने संदूत के साम्दने इतनी भेड़ थीर वैल खींल किये जिन की गिनती श्रीर लेखा बहुतायत के कारण न

भीतरी के।ठरी में जा परमपवित्र स्थान है पहुचाकर कबवों के पंखों के तले रख दिया॥ ८। कब्छ ता सद्का की स्थान की जवर पंख रेसे फैलाये हुए ये कि वे जपर से संदुक श्रीर एस के हयही की कांग्रे थे॥ र । इयडे ते। ऐसे लंबे घे कि उन के सिरे संदूक से निकले हुए भीतरी कीठरी के साम्बने देख पड़ते घ पर बाहर से तो वे देख न पहते थे। वे खाज के दिन लें। यहीं है। १०। संदूक में प्रत्थर की उन दे। परियाओं को छोड़ क्षुक न घा जिन्द मुसाने ष्टारेव में उसके भीतर उस समय रक्खा जब पढ़ावा ने इसारलियों के मिस से निकलने के पीछे सन के साथ वाचा बांधी थी॥ ११। अब याजक पवित्र-स्यान से निकले (जितने यासक दाजिर घे उन सभी ने तो अपने अपने की पवित्र किया था थ्रीर अलग श्रालग दलें में दोकर मेवा न करते थे, १२। श्रीर जितने लेकोय गानेदारे **घे वे अर्थात् पुत्री थीर भा**दया समेत खासाय देमान् खीर यदूतन् सब के सब सन के वस्त्र पहिने सांभ सारंगियां श्रीर वीगारं सिये हुए घेदी की प्रव खलंग खड़े घे थीर उन के साथ एक सा घीस यासक तुर्राचियां बता रहे घो), १३। सा जब तुर्राष्ट्रयां वजानेहारे थीर गानेहारे एक स्वर से यदे। या की स्तुति श्रीर धन्यवाद करने लगे श्रीर तुरिह्यां मांभ प्रादि वाने बनाते हुए यद्दावा की यह स्तुति अने शब्द से कारने लगे श्रर्थात् वह भला है और उस की करवा। यदा की है तब यहावा के मवन में बादल भर खाया, 98। धीर वादल के कारण याजक लेगा सेवा ठइल करने की खरे न रह सके क्योंकि यद्दावा का तेज परमेख्वर के भवन में भर गया था॥

र्द् न्या युंलीमान कहने लंगा यहाया ने कहा था कि मै छोर श्रंधकार में वास किये रहुगा॥ २। पर मैं ने तेरे लिये 'एक घास्थान घरन ऐसा दूढ़ स्थान वनाया है जिस में तू युग युग रहे॥ ३। योग राजा ने इकारल् की की सकता था। २। तब यासको ने यदीवा की । सारी सभा की धोर मुद्द फेरकर इस की आधीर्वाद

दिया थै।र इसारल् की सारी सभा खड़ी रही॥ ह। थीर उस ने कहा धन्य है इसारल का परमेश्वर यहीवा जिस ने अपने मुंह से मेरे पिता दाजद की यह यचन दिया था श्रीर ग्रपने हाथी से इसे पूरा किया है कि, ५। जिस दिन से मैं अपनी प्रजा की मिस देश से निकाल लाया तब से मै ने न तो इसारल की किसी गीत्र का कोई नगर चुना जिस में मेरे नाम के निवास को लिये भवन वनाया जार थै।र न कोई मनुष्य चुना कि वह मेरी प्रजा इसारल् पर प्रधान हों, ६। पर में ने यहणलेम् को इस्स लिये चुना है कि मेरा नाम वहां हा और दासद की चुन लिया है कि वह मेरी प्रजा इसारल् पर प्रधान है। ॥ ०। मेरे पिता दाकद की यह मनमा ता घी कि इसारल् के परमेश्वर यहावा के नाम का एक भवन बनाक ॥ ८। पर यहावा ने मेरे पिता दाकद से कदा यह की तेरी मनका है कि यहीवा के नाम का एक भवन बनाक गेसी मनसा करके तूने भला किया॥ ९। त्तीभी तू उस भवन की न वनाश्या तेरा सा नित पुत्र होता वही मेरे नाम का भवन बनारता ॥ १०। यह ची यचन यद्देश्या ने कदा था उसे उस ने पुरा भी किया है खीर में अपने पिता दाजद के स्थान पर चठकर यहीवा के वचन के ग्रनुसार इसाएल् की गट्टी पर विराजता हू थीर इसारल् के परमेश्वर यहीवा के नाम के इस मवन की वनाया है। १९। क्षीर इस में में ने उस सदूक की रक्ख दिया है जिस में यहावा की बह बाचा है की उस ने इसार्शलयों से वांधी थी n

१२। तब वह इसारल् की सारी सभा के देखते यहीवा की वेदी के सास्द्रने खडा हुआ थार अपने हाथ फैलाये ॥ १३। सुलैमान ने ती पाच हाथ लंबा पांच हाथ चौड़ा खीर तीन हाथ कंचा पीतल की एक चौकी बमाकर आंग्रन के बीच क्ल्याई थी से उस पर वह खड़ा ही इसारल् की सारी सभा के देखते घुटने टेककर स्वर्ग की खार हाथ फैलाये हुए कहा, १८। है यहीवा हे इसारल् के परमेश्वर तेरे समान न ती स्वर्ग में खार न पृथिवी पर काई ईश्वर है तेरे जो दास अपने सारे मन से

ष्रपने की तेरे सन्मुख कानकर चलते हैं उन के लिये तु श्रपनी वाचा पालता श्रीर कस्या करता रहता है ॥ १५ । जो घचन तू ने मेरे पिता डाजड को दिया या उस का तूने पालन किया है जैसा तूने प्रपने मुद्द से कहा था वैसा ही प्रपने हाथ में उस की हमारी आखों के साम्दर्ने पूरा किया है। १६। से। श्रव हे इसारल् के परमेश्वर यहावा इस बचन को भी पूरा कर तो तृने श्रपने दास मेरे पिता दाखद की दिया था कि तेरे कुल में मेरे साम्टने इसाग्ल् की गट्टी पर विराजनेदारे सदा धने रईंगे इतना है। कि लैंसे तृ श्रापने की मेरे उन्मुख जानकर चलता रहा यैसे ही तेरे यंश के लाग श्रपनी चाल चलन में ऐसी चैं।कसी करे कि मेरी व्यवस्या पर चले॥ १०। मेा प्रव दे इसारल् के परमेश्वर यदीवा श्रपना तो वचन तू ने श्रपने दास दासद की दिया था यह सम्चा किया क्षार ॥ १= । परन्तु क्या परमेश्वर सचमुच मनुष्या के सग पृष्यियो पर यास करेगा स्वर्ग में घरन मय से **बचे स्वर्गम भी तूनहीं समाता फिर मेरे बना**ये हुए इस भवन में तूँ क्योकर समाण्या ॥ ९८ । तामी हे मेरे परमेश्वर यहावा श्रपने दास की प्रार्थना थीर गिड्गिडाइट की थ्रोर फिरके मेरी पुकार दीर यह प्रार्थना युन जो से तेरे साम्छने कर रहा हूं॥ २०। यह यह है तेरी आंखें इस भवन की ग्रीर अर्थात इसी स्यान की स्रोर सिंस की विषय तून कदा है कि मै इस में श्रपना नाम रबयुत्ता रात दिन खुली रहे थीर का प्रार्थना सेरा टाउ इस स्थान की खोर करे **उसे तू सुन से ॥ २९ । द्धीर द्यपने दास ग्रीर** स्वपनी प्रजा इसारल् की प्राथना विस की वे इस स्थान की खोर सुद्द किये दुर गिड़गिड़ाकर कर उसे सुनना, स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना स्नार सुनकर इतमा करना ॥ २२। जय को ई किसी टूसरे का अपराध करे थार उस का किरिया खिलाई कार स्रीर वद याकर इस भवन में तेरी वेदी के साम्दने किरिया खार २३। तय तूस्वर्गे में से

<sup>(</sup>१) मूल में तेरे साम्हने। (३) मूल में प्राण के दिन की नार्ष।

8/2

सुनमा स्रोर मानना स्रोर प्रापने दासों का न्याय श्रीर बढ़ाई हुई बांह के कारण दूर देश से प्रार खब करके दुष्ट की बदला देना स्रोर उस की चाल उसी के वे प्राकर इस भवन की ग्रीर मुंह किये हुए प्रार्थना सिर लाटा देना श्रीर निर्दाप की निर्दाप ठष्टराकर करे. इह । तय तू अपने स्वर्गीय निवासस्थान में से वस को धर्म को प्रनुसार वस को फल देना ॥ सुने खार जिस वात को लिये ऐसा परदेशी तुम्ने पुकारे २४। फिर यदि तेरी प्रका प्रसारल् तेरे विक्त पाप उस की अनुसार करना जिस से पृथिवी के सब देशों करने के कारण अपने शत्रुकों से द्वार कार कीर तेरी के लोग तरा नाम जानकर तेरी प्रजा द्वाएल की गोर फिरकर तेरा नाम माने थै।र इस भवन मे तुक नाई तेरा भय माने थीर निश्चय करे कि यह भवन में प्रार्थना थीर जिस्जिसारट कर. २५। ती तू स्वर्भ दी में ने बनाया है से तेरा ही कहलाता है ॥ ३४। में से सुनना थार अपनी प्रजा इसारल का पाप जब तेरी प्रजा के लाग जहां कहीं तू उन्हें भेजे समा करना श्रीर उन्हें इस देश में लीटा ले खाना बहा अपने शत्रुश्रों से लहाई करने की निकल जाएं बिसे तू ने उन की धार उन के पुरदायों की दिया थार इस नगर की खार बिसे तू ने चुना है थार इस धै ॥ २६ । खय से सेरे चिक्द्व पाप करें थीर इस भवन की थीर जिसे में ने तेरे नाम का बनाया है कारक प्राकाण ऐसा धन्द हो जाए कि वर्षा न है। तुह किये पुर तुम से प्रार्थना करे, इध । तब तू स्वर्श ऐसे समय यदि वे इस स्थान की खोर प्रार्थना करके में से उन की प्रार्थना खार शिह शिहास्ट सुने थीर उन तेरे नाम की मार्न भीर तू की वन्छ दु ख देता थे का न्याय करे ॥ ३६। निष्पाप तो को भ मनुष्य नहीं इस कारख प्रपने पाप से फिरं. ३७। तो तू है से पांट ये भी तेरे विक्ष्व पाप करें कीर तू उन पर स्था में से सुनना भीर श्रपने दासे। भीर श्रपनी प्रका की प करके उन्हें श्रनुकी के हाथ कर दे श्रीर ये उन्हें इसाग्ल के पाप की कमा करना. तू तो उन की यधुश्रा करके किसी देश की चाहे वह दूर ही चाहे वद भला सार्ग दिखाता है जिस पर उन्दे चलना निकट ले जाए. 50 । तो यदि वे वन्धुश्राई के देश में चाहिये इस लिये प्रापने इस देश पर जिसे तू ने प्रापनी। सोच विचार कर श्रीर फिरकर प्रापनी बधुशाई करने-प्रजा का भाग कर दिया है पानी बरसा देना ॥ शारी के देश में तुम से ग्रिस्टीग्ड्राकर कह कि हम २८। क्य इस देश में काल या मरी या भुलस है। ने पाप किया थ्रीर कुंटिलता थ्रीर दुष्टता किई है, वा गेर्स् वा टिड्डिया वा कीड़े लगें वा उन के शत्रु हिंद । यदि वे अपनी वधुत्राई के देश में जदा वे उन्दे वन के देश के फाठकों में उन्दे घेर रक्ट्र कोई विपत्ति विधुवा करके से गये हैं। अपने सारे मन और सारे या रेगा क्यों न दी, २९ । तब यदि कीई मनुष्य घा तेरी सारी प्रका क्यारल् की श्रपना श्रपना दुध श्रीर खपना खपना खेद जान से खीर तिङ्तिहाहट के साथ पार्थना करके प्रयते छाध इस भवन की श्रीर फैलार, ६०। ते। तू प्रपने म्यर्गीय निवासस्यान से मुनकर समा करना थीर एक एक के मन की जानकर उस की चाल के प्रनुसार उसे फल देना, तू की तो बादमियों के मन की जाननेदारा है, ३१ । कि वे जितने दिन इस देश में उर्ह जा तूने

जीव से तेरी क्षीर फिर्दे कीर क्षपने इस देश की क्रीर तो तूने उन के पुरकाक्षों की दिया घा श्रीर इस नगर की खोर जिसे तूने चुना है बीर इस अथन की खोर जिसे में ने तेरे नाम का बनाया है सुंद किये दुर तुक्त से प्रार्थना करे, ३९। ती तू अपने स्वार्थिय निवासस्थान में से सन की प्रार्थना थै।र ग्रिड्गिडाइट मुने श्रीर उन का न्याय करे श्रीर जी पाप तेरी प्रजा के लेगा तेरे विषद्ध करें उन्हें कमा करना॥ ४०। थ्रीर रे मेरे परमेश्वर की प्रार्थना इस स्थान में किई जाए उन के पुरक्षाओं की दिया था उतने दिन ही तेरा उस की ग्रीर अपनी श्रांखें खेाले श्रीर अपने कान भय मानते दुर तेरे मार्गा पर चलते रहं॥ इ२। लगाये रख ॥ ४९। श्रय हे यहावा परमेश्वर चठकर फिर परदेशों भी जो तेरी प्रक्षा इसारल का न है। अपने सामर्थ्य के संदूक समेत अपने विधामस्थान जब यह तेरे बड़े नाम थीर बलवन्त राध में या दे बरोबा परमेश्वर तेरे याजक स्वारस्पी वस्त्र पहिने रहे बीर सेरे भक्त लेगा मलाई के कारण ग्रानन्द कारते रहे॥ ४२। हे यहोचा परमे-क्रवर श्रपने श्रामित्त की प्रार्थना की सुनी श्रनसुनी न कर' तू अपने दास दाकद पर की करणा की काम सार्य रख ।

हामबलियां छीर ग्रीर वलियां की भस्म किया। श्रीर यहावा का तेज भवन में भर ग्राया॥ २। श्रीर याचक यहावा के भवन में प्रवेश न कर सकी क्योंकि यहावा का तेज यहावा के भवन में भर गया था ॥ ३। ग्रीर जब ग्राग गिरी ग्रीर यदीवा का तेज भवन पर का गया तव सब इसारली देखते रहे थीर फर्श पर भुककर खपना खपना मुंह भूमि पर किये हुए दण्डवत् किई खीर ये। कह-कर यहीया का धन्यवाद किया कि वह भला है चस की करुणा सदा की है॥ ४। तय सारी प्रजा समेत राजा ने यदीवा की व्यक्ति चढ़ाये॥ धा थीर राजा सुलैमान ने वाईस एकार वैल खीर एक लाख बीस इजार भेड बकारियां चठाई येा सारी प्रजा समेत राजा ने यहावा के मवन की प्रतिष्ठा किई॥ ६। थ्रीर याजक भ्रपना खपना कार्य करने की खड़े रहे थेरा लेबीय भी यहावा के वे गीत के वाजे लिये हुए सदे वे जिन्हें दाकद राक्षा ने यदे। वा की सदा की करणा के कारण उस का धन्यवाद करने को वनाकर उन के द्वारा स्तुति कराई घी थै।र इन को साम्छने याजका लोगा तुरिह्यां खलाते रहे थीर सारे दसारली खडे रहे॥ १। फिर सुलैमान ने यहोवा के सबन के साम्हने खांगन के बीच एक स्यान पवित्र करके द्वामवाल द्वीर मेलवलियां की चर्ची वहीं चढाई क्योंकि सुलैमान की वनाई हुई पीतल की वेदी द्वामवलि थीर अनुबलि थीर चर्ची के लिये होटी घो॥ द। उसी समय सुलैमान ने थीर इस के सा इमात् की घाटी से लेकर मिस को नाले तक को सारे इस्रायल् की एक बहुत बही

सभा ने सात दिन लें। पर्य की माना ॥ ९। खार खाठव दिन की उन्हों ने मदासभा किई उन्हा ने बेदी की प्रतिष्ठा सात दिन किर्द ग्रीर पर्व की भी सात दिन माना ॥ ९०। निदान सातर्व महीने के तेईसवे दिन की। उस ने प्रजा के लेगो। की विदा किया कि वि ग्रपने व्यपने हरे की जाएं थीर वे उस भलाई के कारण जा यदे। या ने दालद श्रीर मुर्लमान श्रीर 9 ज्ञव युलैमान यह प्रार्थना कर चुका कारण जो यदे। या ने दालद खार मुलैमान खा तब स्वर्गा ने खारा ने गिरकर अपनी प्रजा इसारल पर किई घी खार्नान्दत चे प्र १९। यों मुलैमान यद्दीखा की भवन थार राज-भवन की यना चुका थीर यदीवा के भवन में थीर श्रापने भवन में जा कुछ उस ने बनाना चारा उस में उस का मनेरिष पूरा हुआ। १२। तय यदीया ने रात में उस की दर्शन देकर उस से करा में ने तेरी प्रार्थना सुनी छैार इस स्थान की यद्य के भवन के लिये प्रपनाया है॥ १३। यदि मे प्रांकाण का ऐसा घन्द क्षय कि वर्षान हा वा टिड्रियों की देश उजाहने की ग्राक्षा दूं या ग्रपनी प्रका में मरी फैलाक, 98। तब यदि मेरी प्रज्ञा के लाग का मेरे कत्तलाते है दीन दीकर प्रार्थना कर खीर मेरे दर्शन के सोजी दीकर अपनी धुरी चाल से फिरें तो में स्टार्ग से सुनकर उन का पाप कमा कहाा ग्रीर उन के देश की ज्ये का त्यें कर द्गा ॥ १५ । ग्रव से के प्रार्थना इस स्वान में किई जाएगी उस पर मेरी श्रांखें खुली श्रीर मेरे कान लगे रहेगो ॥ १६ । श्रीर खब मै ने इस मवन की खप-नाया श्रीर पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा ली इस में बना रहे, मेरी खांखे खार मेरा भन दोनों नित्य यहीं लगे रहेगे ॥ ९०। श्रीर यदि त्र श्रपने दिता दाजद की नाई थापने की मेरे चन्तुस बानकर चलता रहे थार मेरी सब खाजाखा के खनुसार किया करे थार मेरी विधिया थार नियमा का मानता रहे, १८। ते। में तेरी राजगृट्टी को स्थिर रख़्या जैसे कि मैं ने तेरे पिता दाकद के साथ बाचा बाधी थी कि तेरे क्षुल में द्वराण्ल् पर प्रभुता करनेद्वारा सदा बना रहेगा ॥ १९ । पर यदि तुम लोग किरा थीर मेरी विधियों थीर ब्राज्यको की जो म

<sup>(</sup>१) मूल में भागने माभिषिक्त का मुख न केर है।

<sup>(</sup>१) मूल में मेरे साम्हने।

ताक्री की उपासना ग्रीर उन्हें दग्रहवत् करा, २०। ती मैं उन की अपने देश में से जी में ने उन की दिया है जह से उखाह्या ग्रीर इस भवन की जी मै ने अपने नाम के लिये पवित्र किया है स्रपनी दृष्टि से दूर करूंगा श्रीर ऐसा कस्या कि देश देश के लेगों के बीच उस की उपमा श्रीर नाम-धराई चलेगी ॥ २९। श्रीर यह भवन जी इतना जचा है उस के पास से आने जानेहारे चिकत होकर पूर्की यदीवा ने इस देश और इस भवन से ऐसा क्यो किया है।। २२ । तब लेगा कहिंगे कि उन लागा ने अपने पितरें के परमेश्वर यहावा का जा उन की सिख देश से निकाल लाया था त्यागकर पराये देवताको को ग्रुष्टण किया श्रीर उन्हें दण्डवत् थीर उन की उपासना किई इस कारण उस ने यह सारी विपत्ति उन पर हाली है।।

(सुलीमान का भाति भाति का चरित्र)

C. मुलैमान की ती यद्योखा की भवन श्रीर श्रापने भवन की बनाने मे बोस बरस स्रो, २। तब स्रो नगर दूरास्ने युलैमान को दिये उन्हें चुलैमान ने द्रुक करकी उन मे इखारलियों की समाया ॥

३। तव सुलैमान सेाया के इमात् की जाकर उस पर जयवन्त दृष्या॥ ४। थीर उस ने तद्मीर् की जी जंगल में हैं छीर हमात् के सब भगडारनगरी को दृढ किया॥ ५। फिर उस ने इपरले खीर-निचले दे।नें। वेथे।रोन् के। शहरपनाच फाटके। वेडे। से इंक किया। ई। खीर वालात् खीर सुलै-मान को जितने भग्डारनगर थे थीर उस के रथे। श्रीर सवारों के ज़ितने नगर थे उन की थीर जी कुछ सुलैमान ने यद्यश्रलेम् लबानान् श्रीर श्रपने राज्य के सारे देश में खनाना चाहा उस सव को उस ने बनाया॥ छ। हिल्लिया समारियो परि-क्तिया द्विविद्ययां स्त्रीर यहूसिया के बचे दुर लाग नो इस्राण्ल्कोन थे, दाउनको अंग्र नो उनको पोक्टे देश में रह गये श्रीर उन का इस्रारलियों ने षन्त न किया था उन में से ती कितनी की मुलैमान

ने तुम को दिई हैं त्यागो थै।र जाकर पराये देव- | ने विगार में रक्खा थै।र खाज लें उन की बही दशा है॥ १। पर इखारिलयों में से सुलैमान ने अपने काम के लिये किसी की दास न बनाया घे ते। योद्वा थ्रीर उस के दाकिम उस के सरदार श्रीर उस के रघें श्रीर सवारे। के प्रधान हुए॥ १०। श्रीर मुलैमान के सरदारी के प्रधान की प्रका के लेगी पर प्रभुता कारनेहारे थे से। श्रकार्द सा घे॥ ११। फिर सुलैमान फिरैान की बेटी की दाजदपुर में से उस भवन में ले श्राया जा उस ने उस के लिये बनाया था उस ने तो कहा कि जिस जिस स्थान, मे यदावा का संद्रक स्राया है वे पवित्र हैं से। मेरी रानी इसारल्के राजा डाऊद के मवन में न रहने पारगी॥ १२। तब सुलैमान ने यहावा की उस वेदी पर

के। उस ने श्रीसारे के श्राम बनाई श्री यहावा की द्यामवालि चढाया॥ १३। वह मूसाकी खाज्ञाकी थार दिन दिन के प्रयोजन के खनुसार खर्थात् विचाम थीर नये चाद के दिनों में थीर खखमीरी राठी के पर्थ्य थ्रीर खठवारे। के पर्व्य थ्रीर सापहियों के पर्व्य धरस दिन के इन तीने। नियत समयों में बलि चढाया करता था॥ १८। श्रीर उस ने अपने पिता दाजद के नियम की अनुसार याजकों की सेवकाई के लिये उन के दल ठच्याये थार लेबीयों की उन के कामीं पर ठइराया कि दिन दिन के प्रयोजन के धनुसार वे यहावा की स्पृति श्रीर याजका के साम्हने सेवा टइल किया करें श्रीर एक एक फाटक के पास हेवकीदारें का दल दल करके ठहरा दिया क्योंकि परमेश्वर को जन दाजद ने ऐसी खाजा दिई घी॥ १५। श्रीर राजाने भगढारे। वाकिसी श्रीर बात मे याजकों थै।र लेबीयों के लिये जा जा खाद्या दिई थी उसकी उन्हों ने न टाला ॥ १६ । श्रीर मुलैमान का सब काम जी उस ने यहावा के भवन की नेव डालने से ले उस की पूरा करने सी किया सा ठीक किया गया । निदान यदेश्वा का भवन पूरा हुआ ॥

१९। तब मुलैमान एस्यान्गोबेर् श्रीर एलात् की गया जो रदे।म् के देश में समुद्र के तीर हैं॥ १८। थ्रीर हूरास्ने उस को पास छपने जद्दाक्रिया को द्वारा जवाज श्रीर समुद्र के जानकार मल्लाइ भेज दिये खीर छन्दों ने युलैमान के जहां जियों के यंग खोपीर के लिये स्थिर करने चाहता था इसी कारण उस ने की जाकर वहां से साठे चार सा किक्कार सेना तुकी न्याय थीर धम्म करने की उन का राजा कर राजा सुलैमान की ला दिया॥

(श्रया की रानी का सुक्षमान का दर्शन करना)

दे ज्ञब शबा की रानी ने मुलैमान की कीर्ति मुनी तब बह किंवन किंव प्रश्नों से इस की परीका करने के लिये यह-श्रतेम् को चली। यह तो यद्दत भारी दल थीर मसाला थ्रीर बहुत सेाने थ्रीर मॉग से लदे ऊंट साथ लिये द्वर चार यौर सुलैमान के पास पद्ध सकर ष्प्रपने मन की सारी वातीं की विषय उस से धाते करने लगी॥ २। युलैमान ने उस के सब प्रश्नें का उत्तर दिया की ई बात युलैमान की खुंहि से ऐसी बाहर न रही कि वह उसे न वता सका॥ ३। जब शवा की रानी ने सुलैमान की व्वद्धिमानी खार उस का बनाया दुशा भवन, १। थार एस की मेज पर का भाजन देखा थार उस की कर्मचारी किस रीति बैठते श्रीर उस के टहलूर किस रोति खहे रहते थ्रीर कैसे कैसे कपड़े पहिने रहते हैं थीर उस के पिलानेहारे कीसे हैं थीर वे भी कैसे कपहे पहिने है ख्रीर वह कैसी चढ़ाई है जिस से यह यहाया के भवन की जाया करता है यह सब जब इस ने देखा तब वह खिंकत हो। गर्ध ॥ ५ । से। उस ने राजा से कहा तेरे कामें। श्रीर खुद्धिमानी की जो कीर्त्ति में ने अपने देश में सुनी से। सच ही है ॥ ६ । पर जब ला मै ने आप ही आकर श्रपनी श्रांखों से यह न देखा तब लों में ने इन की प्रतीति न किई पर तेरी युद्धि की आधी वहाई भी मुभी न वताई गाई थी तू उस कीर्ति से वठकार है जो मै ने मुनी घी॥ 9। धन्य है तेरे जन धन्य है तेरे ये सेव्रक जा नित्य तेरे संतुख हाजिर रष्टकर तेरी वृद्धि की बाते सुनते है ॥ ८। धन्य है तेरा परमे-क्ष्मर यहीवा जो तुर्के से ऐसा प्रसन्न दुश्रा कि तुक्के व्यपनी राजगद्दी पर इस लिये विराजमान किया कि तू अपने परमेश्वर यहीवा की श्रीर से राज्य करे तेरा परमेख्वर की इसाएल् में प्रेम करके चन्दे सदा

के लिये स्थिर करने चाहता था इसी कारण उस ने
तुमी न्याय थार धर्म करने की उन का राजा कर
दिया ॥ १ । थार उस ने राजा की एक सी वीस
किक्कार सेना बहुत सा सुगन्धद्रव्य थार मांचा दिये
जैसे सुगन्धद्रव्य शवा की रानी ने राजा सुलैमान
का दिये वैसे देखने में नहीं भाषे॥ १० । फिर हूराम्
थार मुलैमान दोना के जहाजी को थापीर् से सोना
लाते थे सा चन्दन की लकड़ी थार मांचा भी
लाते थे ॥ १९ । थार राजा ने चन्दन की लकड़ी से
यद्दावा के भवन थार राजमवन के लिये च्यूतरे थार
गानेहारों के लिये वीयाण थार सारागियां वनाई
ऐसी वस्तुएं उस से पहिले यहूंदा देश में न देख
पढ़ी थी ॥ १२ । थार शवा की रानी ने जी कुड
चाहा बही राजा मुलैमान ने उस की एस की इच्छा
के बानुसार दिया यह उस के सिवाय था जी वह
राजा के पास ले खाई थी तब बह अपने जनें।
समेत खपने देश की लीट गई॥

(मुलेगान का नादारम्य ग्रीर पर्यु )

१३। जो सोना घरस दिन में सुलैमान के पास पहुचा करता था उस का तील के सी कियासठ किक्रार घा॥ १८। यह उस से खधिक घा हो। सौदागर थीर त्यापारी लाते ये थीर श्ररव देश के सव राजा थीर देश के अधिपति भी मुलमान के पास साना चान्दी साते थे॥ १५। श्रीर राखा सुसैमान ने से।ना ग्राठाकर दे। से। वही यही ठाले यनाई एक एक काल में इं इं धी भेकेल गढ़ा हुआ मीना लगा॥ १६। फिर इस ने साना गठाकर तीन सा फरियां भी बनाई एक एक क्वाटी ढाल में तीन सा विक् साना लगा और राजा ने उन का लवानानी वन नाम भवन में रखा दिया॥ १७। ग्रीर राजा ने राष्ट्रीदांत का एक वहा विदायन वनाया थै।र चेखे सीने से मढ़ाया॥ १८। उस सिहासन में क सीढ़ियां ग्रीर सेने का एक पायदान या ये सब सिंदासन से ज़ुहे चे ग्रीर बैठने के स्थान की दोनें। ग्रलंग टेक लगी थी थै।र दोनों टेको के पास एक एक सिंह खडा हुया बना था ॥ १९ । थ्रीर क्टीं सीकियां की दोनों क्रलेंग एक एक सिंह खडा हुआ बना था से

<sup>(</sup>१) नूस में कोई बात सुलैमाम से न द्विपी।

बारह हुए किसी राज्य में ऐसा कभी न बना॥ २०। स्रीर राजा सुलैमान के पीने के सब पात्र सेाने के चे चीर लखानानी वन नाम भवन के सब पात्र भी चाेखे साने के घे सुलैमान के दिनां में चांदी का अनुक्र लेखान था। २९। क्यों कि दूराम् के जहाजिया के संग राजा के तर्शीश के। जानेवाले बहाब ये थार तीन तीन बरस के पीहे वे तर्शीश के जहाज सेाना चांदी हाधीदांत बन्दर थीर मार से बाते थे। २२। से राजा सुलैमान धन कार ख़िंह से पृष्टिको को सब राजाकों से बठकर हो गया। **३३ । श्रीर प्रांचवी के सव राजा मुलैमान की उस** बुद्धि की वाते सुनने की जी परमेश्वर ने उस की मन मे उपजाई घी उस का दर्शन करने चाइते घे॥ २८। ग्रीर वे वरस वरस खपनी खपनी भेंट अर्थात् चादी और सेाने के पात्र यस्त्र शस्त्र सुगन्धद्रव्य घोडे थीर खद्वर ले याते थे॥ २५। थीर खपने घोडो थार रथा के लिये सुलैमान के चार एजार थान थीर बारह हजार सवार भी घे जिन की उस ने रथीं के नगरीं में धीर यहशलेम् में राजा के पास ठहरा रक्खा ॥ २६ । ग्रीर बहु महानद से से परिविधितयो के देश धीर मिस के सिवाने लें के सब राजाओं पर प्रमुता करता था ॥ २०। श्रीर राजा ने ऐसा किया कि यंश्यालेम् मे चांदी का लेखा पत्यारी का थ्रीर देवदार का लेखा बहुतायत के कारज नीचे के देश के गूलरें का चा दे। गया। २८। श्रीर लोग मिख से थीर भीर सब देशें से सुलैमान के लिये घोड़े लाते थे।

२९ । यादि से यन्त लो सुलैमान के थीर सारे काम क्या नातान् नवी की पुस्तक में थीर श्रीलोखासी श्राहिष्याइ की नळूळत की पुस्तक में थीर नखात् के पुत्र यारोखाम् के लियय इट्टो दर्शों के दर्शन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं ॥ ३० । सुलैमान ने यद्मालेम् में सारे इसारल् पर चालीस खरस लें। राज्य किया ॥ ३९ । श्रीर सुलैमान अपने पुरखाओं के संग सेगा थीर उस की उस के पिता दासद के पुर में मिट्टी दिई गई श्रीर उस का पुत्र रहळाम् उस के स्थान पर राजा हुआ ॥ (इसाएल के राज्य का दी भाग ही जाना )

१०. रहिबाम ते। शकीम की गया को कि सारा इसारल् उस की राजा करने के लिये वहीं गया था॥ २। श्रीर नबात् के पुत्र यारीखाम् ने यह सुना (यह सा मिस मे रहता या जहां वह सुलैमान राजा के हर के मारे भाग गया था) से यारीबास् मिस्र से लाट खाया॥ ३। तब उन्हों ने उस को बुलवा भेला से यारीबास् थीर सब इसाएली श्राकर रहवाम् से कहने लगे, 8। तेरे पिता ने तो इम लेगोां पर भारी ज़ुखा डाल रक्का था से प्रव तू श्रपने पिता की कठिन सेवा को थीर उस भारी लूर को जो उस ने इम पर डाल रक्ता है कुछ इसका कर तब इम तेरे श्रधीन रहेंगे॥ था उस ने उन से कहा सीन दिन की पीके मेरे पास किरे ग्राना से। वे चले गये ॥ ६। तव राजा रहवास् ने उन ब्रुटी से जी उस के पिता सुलैमान के जीवन मर उस के साम्दने हाजिए रहा करते ये यह कहकर समाति लिई कि इस प्रका की कैसा उत्तर देना र्चाचत है इस में तुम क्या सम्मति देते हो॥ ७। उन्दों ने उस की यह उत्तर दिया कि यदि तू इस प्रजा के लोगों से श्रच्छा वर्ताव करके उन्हें प्रस्त करे थीर उन से मधुर बाते कहे ते। वे सदा लें। तेरे बाघीन वने रहेंगे॥ ८। पर उस ने उस सम्मति की क्रीड़ा की बढ़ों ने उस की दिई घी और उन जवानों से सम्मित लिई जी उस के संग्र खडे हुए घे श्रीर उस के सन्मुख हासिर रहा करते थे ॥ ९ । उन से उस ने पूछा मैं प्रचा के लेगों। की कैसा उत्तर दूं इस में तुम क्या सम्मति देते है। उन्हों ने ते। मुक से कदा है कि जो ज़ूबा तेरे पिता ने इस पर डाल रक्खा है उसे तूं इलका कर ॥ १०। जवानीं ने जो चस को संग घड़े हुए घो उस की यह उत्तर दिया कि उन लोगों ने तुम से कहा है कि तेरे विता ने हमारा जूष्मा भारी किया था पर तू उसे दमारे लिये दलका कर तू उन से यें। कहना कि मेरी छिंगुलिया मेरे पिता की काँठ से भी मोटी ठदरेगी ॥ १९। मेरे पिता ने तुम् पर की भारी जूखा रक्का या उसे मे बीर भी भारी कदंगा मेरा पिता ती तुम की कीड़ी

<sup>(</sup>१) नूल में के बचने।।

से ताड़ना देता था पर में बिच्छुकों से दूंगा। १२। तीसरे दिन जैसे राजा ने ठटराया या कि तीसरे दिन मेरे पास फिर खाना बैसे ही यारीबास श्रीर सारी प्रजा रहवास् के पास दाजिर दुई॥ १३। तव राजा ने उन से कही बात किई ग्रीर रहवाम् राजा ने वकों की दिई हुई सम्मति क्रोइकर, १४। जवाना की सम्मति, के अनुसार उन से कहा मेरे पिता ने ता तुम्हारा जूश्रा भारी कर दिया पर मे उसे श्रीर भी भारी कर द्वाा मेरे पिता ने ती तुम की की डी से ताहना दिई पर मैं विच्छुग्री से ताहना दूजा। १५। से राजा ने प्रजा की न सानी इस का कारण यह है कि जो वचन यहावा ने शोसावासी श्रांटव्याद के द्वारा नवात् के युत्र यारीवाम् से कहा चा उस की। पूरा करने के लिये परमेश्वर ने रेसा ही ठचराया था॥ १६ । सब सारे इसाग्ल्ने देखा कि राजा इमारी नहीं सुनता तथ वे वेलि कि दाजद के साथ हमारा क्या श्रश्र हमारा तो यिश्वै के पुत्र में कोई भाग नहीं है है इसार्शलया अपने खपने हेरे की चले जाको अब है दाजद अपने ही घराने की चिन्ता कर। सा सारे इसारली स्रापने स्रापने सेरे की चले जाये ॥ १७ । क्षेत्रल जितने इसारली यहूदा के नगरीं में बसे दुए घे उन पर ते। रहबाम् राज्य कारता उद्या॥ १८। तब राखा रहवाम् ने हदोराम् को जो सब बेगारी पर अधिकारी था भेज दिया श्रीर इसार्यासों ने उस पर पत्यस्वाद किया ग्रीर वह मर गया से रहवास् कुर्ती से अपने रथ पर चठकर यबगलेम्,को भाग गया। से दसारल् दालद-के घराने से फिर गया थीर स्त्राज सी फिरा हुआ है। (रहयाम् का राज्य)

देश जिल्ला रहवास यह्यतेम की याया तव चय ने यहूदा थीर विन्यामीन को घराने की जी निलंकर एक लाख श्रस्की हजार श्रच्छे योहा थे एकट्टा किया कि श्वारत् की साथ लहने से राज्य रहवास की वश्च में फिर धाए॥ २। तब यहावा का यह वचन ,परमेश्वर के जन श्रमायाद् के पास पहुँचा कि, ३ यहूदा की राजा सुतैमान के

पुत्र -रच्याम् से थ्रीर यहूदा श्रीर विन्यामीन् मे के सव इसार्गियों से कह, ४। यदीवा यो कहता है कि श्रपने भाइयों पर चढ़ाई करके युद्ध न करे। तुम अपने अपने घर लाट कायी क्योंकि यह बात मेरी ही खोर से हुई है। यहावा को ये वचन मानकर वे बारीबाम् पर चठाई विना किये लाट गये ॥ ५। तय रहवाम् यदजलेम् मे रहने लगा थीर यहदा मे घचाव के लिये ये नगर हुट किये, ६ । प्रार्थात् चेत्-सेप्टेम् एताम् तका, १। चेत्सूर् सेका प्रदुङ्गाम्, ८। गत् मारेणा कीष्, १ । यदोरैस् लाकीण् प्रजेका, १०। सारा खय्यासान् थार देवान्। ये क्टूटा थार विन्या-सीन् में हुठ नगर है ॥ १९ । ख्रीर उस ने हुठ नगरीं की। कीर भी द्रुक करके उन में प्रधान ठएराये कीर भे।जनयम्तु सेल खैार दाखमध् के भगद्वार रखा दिये॥ १२। फिर एक एक नगर में उस ने छाले ग्रीर भासे रखयाकर उन की श्रत्यन्त हुक कर दिया । यूट्रदा श्रीर बिन्यामोन् तो उस के घे॥ १३। श्रीर सारे इसाग्ल् में की याजक स्रीर लेबीय भी स्वपने सारे देश से क्टकर उस के पास गये।। १४। या लेखीय प्राचनी चराइयां थीर निज भूमि छोडकर यहूदा थीर यह-श्रतेम में स्राये क्योंकि यारीवाम् श्रीर उस के पूत्री ने उन की निकाल दिया था कि श्रेयदेशवा के लिये याजक का कामान करें। १५। ग्रीर उस ने जंचे स्थानीं ग्रीर सकरीं ग्रीर श्रपने घनाये पुर घळडें के लिये आपनी स्नार से यालक ठदरा लिये से ॥ १६। क्रीर सेबोयों के पी हे इसारल् के सब गोती में से जितने इसारल् के परमेश्वर यहावा के खोजी हीने की मन लगाते थे वे यापने पितरीं की परमेश्वर यद्यावा की र्वाल चठाने के लिये यक्क्रालेस् की ष्राये ॥ १०। थे।र उन्दों ने यहूदा का राज्य स्थिर किया थीर सुलैमान के पुत्र रहवाम की तीन वरस लीं हुक कराया क्योंकि तीन वरस लों वे दाऊद थीर युलैमान की लीक पर चलते रहे॥ १८। खीर रहवाम् ने एक स्त्री की व्याद्द लिया खर्चात् मदसत् को जिस का पिता दाकद का पुत्र यरोमेरन् बीर नाता यिशे के पुत्र एलीम्राय् की घेटी प्राबीहैल् भी। १९। यह उस के जन्माये यूश् शमयाह सीर

जाइम् नाम पुत्र जनी॥ २०। श्रीर उस की पीके उस ने अव्यालीम् की नीतनी माका की व्याद तिया ग्रीर वह उस के जन्माये श्रविष्याङ् संते जीका थीर श्रलोमीत् की जनी॥ २१। रहवास् ने खठारह रानियां सा व्याह लिई श्रीर साठ रखेलिया रक्खी चीर बठाईस बेटे थीर साठ बेटियां जन्माई पर पाव्यातास की नीतनी माका से वह अपनी सारी रानियों ग्रीर रखेलियों से प्राधिक प्रेम स्वता था ॥ २२। से रहवाम् ने माका के वेटे खेंवियाह को मुख्य चौर सब भादयों में प्रधान इस ननसा से ठहरा दिया कि उसे राखा करे। ३३। और वह समभ व्रमकर काम करता या थीर उस ने अपने सब पुत्रीं का बला बला करके यहदा कीर विन्यामीन के सारे देशा के सब गढ़वाले नगरों में उहरा दिया श्रीर उन्हें मोजनवस्तु बहुतायत से दिई थीर उन के लिये बहुत सी स्त्रिया ठूंछी ॥

ृ १२ प्रन्तु बव रहवाम का राज्य हुठ़ हो गया थीर वह बाप स्थिर द्दी अर्था तब उस ने थार उस के साथ सारे इसारल् ने यदे। वा की व्यवस्था के। त्याग दिया॥ २। उन्दें। ने जो यहावा से विख्वासद्यात निया इस कारण राखा रहवाम के पांचवे बरस में मिस के राजा योशक् ने. ३। वारह सा रच श्रीर साठ हजार सवार लिये हुए यस्थलेम् यर चकुन्द्रि किर्द सीर जी लेगा उस के संग्र मिस से आये खर्चात् लुखी सुङ्कियी कूथी से सनीतानित थे ॥ ४। थैर उस ने यहूदा के गठ्वाले नगरीं की ले लिया थ्रीर यस्थलम् तक श्राया ॥ ५१ तव श्रमायाङ् नवी रहवाम् श्रीर यहूदा के प्राकिमी के पास जी शीर्शक के डर के मारे यस्त्रालेम् मे एकट्टे हुए घे ग्राकर कदने लगा यहोखा यें। अहता है कि तुम ने मुर्स की कीड दिया है सो में ने सुम को क्रोड़कर बोबक् के द्वाच में कर दिया है। दें। सब इस्तारल के हाकिम और राजा दीन द्वा सये कीर कहा यहाळा धर्मी है॥ छ। जब बहाया ने देखा कि वे दीन हुए हैं तब पदीवा का यह वचन शमायाङ् के पासे पहुचा कि वे दीन हो।

गये हैं मे उन की नाश न करेगा मे उन का जुरु वचाय क्रंबाा श्रीर मेरी बलजलाइट श्रीयक् के द्वारा यस्त्रलेस् पर न भड़केगी॥ ८। वे उस के श्रधीन-सा रहेंगे इस लिये कि वे मेरी सेवा जान लें थीर देश देश के राज्ये। की भी सेवा जान लें॥ ९। से। मिस्र का राजा श्रीयक्ष यद्यश्लेस् पर चट्टाई करके यहावा के भवन की बनमाल बनमाल वस्तुएं थैार राजभवन की खनमेाल वस्तुरं उठा ले गया वह सब की सब की चठा चें गया श्रीर सेनि की जी फरियां मुलैमान ने बनाई घीं उन की भी वह ले गया ॥ १० । से रासा रहवास् ने उन के वदसे पीतल की ठालें वनवाई थार उन्हें पहस्थीं के प्रधानों के हाथ सैाप दिया जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे।। १९। श्रीर खब खब राखा यहावा के भवन में जाता तब तब पहरए शाकर उन्हे उठा ले चलते श्रीर फिर पहरुश्नों की काठरी में लै। टाकर रख देते थे। १२। जब रहवान् दीन हुआ। तव यदीवा का कीप उस पर से उतर गया फीर उस ने उस का पूरा विनाश न किया फिर यदूदा में वार्ते प्रच्छी दुई ॥ १३। सा राजा रहवास् यहंशसेम् में दृढ ही राज्य करता रहा । जब रह-वाम् राज्य करने लगा तव रकतालीम वरम का था थीर यहशलेम् मे श्रर्थात् उस नगर में जिसे यद्दोवा ने अपना नाम बनाये रखने के लिये-इसारल् के सारे गोत्त्रों में से चुन लिया था सन्नह वरस लों राज्य करता रहा। उस की माता का नाम नामा षा जा ग्रम्मानी स्त्री घी॥ १८। उस ने वह किया क्षा द्वरा है अर्थात् उस ने अपने मन का यहावा को क्षेत्रज,मे न लगाया ॥-१५। श्रादि से श्रन्त लें रह-वास्को काम क्या श्रमायात्त नवी थीर दहो दर्शी की पुस्तका में बंधावलियों की रीति पर नहीं लिखे है। रहवाम् श्रीर यारीखाम् के बीच ता सङ्गई सदा हाती रही ॥ १६ । भीर रहवाम् अपने पुरखायों के संग सीवा श्रीर दाकदपुर में उस की मिट्टी दिई गर्ड। खैार वस का पुत्र श्राविष्याद् वस के स्थान पर राचा हुआ।

<sup>(</sup>१) जूस में वचना।

, (ग्राविध्याहं का राज्य)

१३ यारीबाम् के श्रठारहवे वरस में श्रीवयाह् यहूदा पर

राज्य करने लगा ॥ २। यह तीन वरस हो यहणलेस् में राज्य करता रहा थीर उस की माता का नाम मीकायाद या को गिवायासी करीरल की बेटी थी। खार श्रविष्णाह् श्रीर यारीखाम् के बीच लढ़ाई हुई॥ ३। सा प्रविष्याह् ने ता बडे बड़े याद्वाकी का दल अर्थात् चार लाख कांटे हुए पुरुष लेकर लड़ने को लिये पांति बग्धाई ग्रीर याराबाम् ने ग्राठ लाख कांटे हुए पुरुष ले। वहे श्रुरबीर चे लेकर उस के विरुद्ध पाति बन्धाई ॥ १ । तव श्रवियाइ समा-रैस् नाम पहास पर जी रप्रैस् के पहासी देश से है खडा होकर कहने लगा है यारीवाम् हे सब इसा-र्याखये। मेरी सुने। ॥ ५ । क्या तुम की न जानना चाहिये कि इसारल् के परमेश्वर यहावा ने लान-वाली वाचा बांधकर दाकद का धीर उस के वंश की इसारल्का राज्य सदा की लिये दे दिया है। ६। तै। भी नवात् का पुत्र यारीवाम् की दाकद के युत्र सुलैमान का करमीचारी था से। स्रापने स्वामी के विक्टु उठा॥ ७। श्रीर उस को पास इलको श्रीर ग्रोहे मनुष्य घटुर गये थेैार सब सुत्तमान का पुत्र रहवास् लहका और अल्हरू मन का या श्रीर उन का साम्हना न कर सकता था तब वे उस के विक्रु सामर्थी हा जाये॥ दा हीर खंब तुम सेखते हा कि धम यद्दीवा क्रे राज्य का साम्द्रना करेगे जी दाकद की सन्तान के हाथ में है तुम मिलकर बड़ा समाज वने हा ख़ीर तुम्हारे पास वे सीने के वक्कड़े भी है जिन्द यारीवाम् ने तुम्हारे देवता होने के लिये वन-वाया॥ १ । क्या सुम ने यद्दीवा के यासको की अर्थात् द्वादन की सन्तान ग्रीर सेवीयों की निकास-कर देश देश के लोगों की नाई याज़क ठहराँ नहीं लिये जी की ई एक बहुद्वा ख्रीर सात मेट्टे श्रापना संस्कार कराने को ले स्नाता से उन का याक मंद्री कासा है की ईश्वर नहीं है। (१) मार्थात् यास्य ।

इंस ने उस की नहीं त्याशा श्रीर हमारे पास ग्रहीका की सेवा टहल करनेहारे यात्रक हास्न की सन्तान बीर ग्रपने ग्रपने काम में लगे हुए लेबीय हैं॥ १९। श्रीर वे नित्य सबेरे थीर साभ की यद्दीयां के लिये द्यामविल श्रीर सुगाग्धद्रव्य का धूप जलाते हैं। श्रीर ग्रुह मेज पर भेंट की राटी चनाते खार साने की दीवट ग्रीर उस के दीपक संक साक्ष का वारते है इम तो अपने परमेश्वर यहावा की आचाओं की मानते रहते हैं पर तुम ने उस की त्याग दिया है। १२ । श्रीर सुने। इमारे स्मा इमारा प्रधान प्रसिश्वर है श्रीर सुम्बारे विरुद्ध सांच वाधकर फूकने की सुरिहियां लिये द्वर उस के याजक भी हनारे साथ हैं। हें इस्वार्यालया अपने पितरा के परमेश्वर यहावा से मत लड़े। क्योंकि सुम कृतार्थ न होती॥ १३। पर यारीखाम् ने घातुक्षीं की घुमाकर उन के पीके भेन दिया की वि ती यष्ट्रदा की साम्हने घे थीर घातू उन को पी है थे। प8। थ्रीर जब यह दियों ने पी के की। मुद्द फोरा तो क्या देखा कि इमारे आगे थीर पीके दोनों खोर से सङ्गर्छ दोनेवासी है तब उन्हा ने यहावा की दोहाई टिई ग्रीर याजक तुरिहयो की फूंकने लगे ॥ १५ । तब यहूदी पुरुपों ने सयसयकार किया थीर सब यहूदी पुरुषों ने सपस्रयकार किया तव प्रमेश्वर ने खाँवण्याह् धार यहूदिया के साम्हने यारोबाम् श्रीर सारे इसारल् की मारा॥ १६। श्रीर ' इसारली यहूदा के साम्हने से भागे श्रीर परमेश्वर ने सन्दे चन के हाथ में कर दिया॥ १७। थी। श्राविष्याङ् थ्रीर उस की प्रजाने उन्हें बड़ी मार से मारा यहां सो कि इसायल् मे से पांच लाख कांटे हुए पुरुष मारे गये॥ १८। से उस समय इसारली दक्ष गये थ्रीर यष्ट्रदी इस कारण प्रवल द्वुए कि उन्हीं ने क्षपने पितरों के परमेश्वर यहीवा पर भरीसा रक्खा था ॥ १९ । तब खिळाडू ने यारावास का पीका करके चस से बेतेल् यशाना श्रीर रप्रोत् नगरी श्रीर उन के गांवीं की ले लिया॥ २०। ग्रीर ग्रवियाह् के जीवन भर यारोखाम् फिर सामर्थी न हुआ निदान यहे। वा १०। पर इस लोगों का परमेश्वर यष्टीवा है चीर ने उस की ऐसा मारा कि वह सर गया ॥ २१। पर श्रवियाद् भार भी सामर्थी है। गया श्रीर खैदिह स्तियां

व्याहकर बार्डस बेटे थार सेल्ट बेटियां अन्माई ॥ ३२। थार प्रविय्याद के बार काम बीर उस की चाल चलन थार उस के वचन बट्टी नबी के लिखे दुए युतान्त में लिखे हैं॥

(ब्रासा का राज्य)

१४. निदान श्रविया ए श्रपने पुरखाओं के चंग साया श्रीर उस को दाकदपुर में मिट्टी दिई गई थीर उस का पुत्र श्रासा उस की स्थान पर राजा हुआ। इस की दिनों में दस वरस लों देश चैन से रहा ॥ २ । श्रीर ग्रासा ने वही किया ले। उस के परमेश्वर यहावा की द्राप्ट में अच्छा थीर ठीक है। ३। उस ने ता पराई वैदियों की थ्रीर अंचे स्थानों की दूर किया थ्रीर साठों का तुड्वा डाला थीर खगेरा नाम मुरता का तीड़ डाला ४। भीर यहदियों की खाद्या दिई कि श्रपने पितरीं के परमेश्वर यद्योवा की खांज करे। धीर व्यवस्था थीर बाचा को माना ॥ ५। थीर उस ने कंचे स्थानों भीर मूर्य्य की प्रतिमाश्रों का यहदा के सव नगरे। में से दूर किया और राज्य इस के साम्हने चैन से रहा ॥ ६ । कीर उस ने यहूदा में ग्रह्वाले नगर वसाये क्योंकि देश चैन से रहा ग्रीर उन यरसें में इस कारण उस की किसी से लहाई न हुई कि यदीवा ने उसे विश्वाम दिया था ॥ ७। उस ने यहूदियों से कहा आयो हम इन नशरों की वसार थ्रीर उन की चारीं श्रोर ग्रहरवनाइ गुमाट थ्रीर फाटको के पह्ने थीर बेंड़े बनाएं देश **छा**ब सी हमारे साम्हने पड़ा है वयाकि हम ने खपने परमे-श्वर यद्देश्या की खोज किई है इस ने उस की खोव किई पीर उस ने इस की चारी खोर से विषाम दिया है। सी उन्हों ने उन नगरी की वसाया भार कृतार्थ द्वर ॥ द । फिर ब्रासा के यास काल और वर्की रखनेदारी की एक सेना थी अर्थात् यहूदा में सं तो तीन लाख पुरुष खीर खिन्यामीन् में से करी रखनेदारे और धनुर्धारी दे। लाख प्रस्ती

या गया ॥ १० । तब यासा उस का साम्हना करने को चला श्रीर मारेशा के निकट सपाता नाम तराई में युद्ध की पांति बांधी गई ॥ १९। तब श्रासा ने श्रपने परमेश्वर यद्दीवा की या दोहाई दिई कि हे यहावा जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहोन की भी हे हमारे परमेश्वर यहावा इमारी सहायता कर क्योंकि इमारा भराचा तुम्ती पर है बीर तेरे नाम का भरीचा करके इम इस भीड को विस्तु आये है दे यहावा तू इमारा परमेश्वर है मनुष्य तुभ पर प्रवल न होने पाए ॥ १२। तव यहावा ने क्रिशियों की आसा श्रीर यह दियें के साम्हने मारा श्रीर क्रुशो भाग गये ॥ १३ । श्रीर खासा थीर उस के संग के लोगों ने उन का पीका गरार् तक किया थै।र इतने कूछी मारे गये कि वे फिर सिर न उठा सकी क्योंकि वे यहावा श्रीर उस की सेना से द्वार गये श्रीर यहूदी बहुत ही जुट ले गये॥ १४ । थ्रीर उन्हों ने शराए के थास पास के सब नगरीं की मार लिया क्योंकि यहीवा का भय उन के रहनेहारी के नन में समा गया श्रीर उन्हों ने उन नगरी को लूट लिया व्याकि उन में बहुत सा धन था। १५। फिर वे पशुशालाओं को जीतकर बद्दत सी भेड़ बक्ररिया थैर कट लटकर यह-शलेस की लैं। है।

श्रीर उन की चारी श्रीर शहरवनाष्ट गुम्मट श्रीर पाल्कों के पहें श्रीर वंद्धे वनाएं देश श्रव की प्रमान श्रीर वह पासी से मेंट करने की निकला श्रीर श्रव पदीवा की खोल किई है इस ने उस की उस से कहा है श्रीर वह बासा श्रीर है सारे ग्रहूदा श्रीर खेल किई श्रीर उस ने हम की चारी श्रीर से कहा है श्रीसा श्रीर है सारे ग्रहूदा श्रीर खिलाम दिया है। से उन्हों ने उन नगरे की विश्वाम दिया है। से उन्हों ने उन नगरे की विश्वाम दिया है। से उन्हों ने उन नगरे की विश्वाम दिया है। से उन्हों ने उन नगरे की विश्वाम दिया है। से उन्हों की एक सेना श्री श्रीर विन्यामीन सेरी सुनी जब ली रही तब ती वह तुम से जिल श्रीर खेली रखनेहारों की एक सेना श्री श्रीर विन्यामीन वह तुम की त्याग देशा ॥ इ। बहुत दिन इश्वासल में से करी रखनेहारे श्रीर धनुर्धारी दो लाख श्रद्धी विन्यामीन विद्याम से से करी रखनेहारे श्रीर धनुर्धारी दो लाख श्रद्धी याजक की श्रीर विना व्यवस्था के रहा ॥ ४। पर दस लाख पुरुषों की सेना श्रीर तीन सी रश्र लिये अब अब वे संकट में पढ़कर इसारल के परमेश्वर हुए लेट्ड नाम एक कूशी निकला श्रीर मारेशा ली श्रीर किर श्रीर उस की हुंदा तब तब वह सुर लेट हुए लेट्ड नाम एक कूशी निकला श्रीर मारेशा ली श्रीर किर श्रीर उस की हुंदा तब तब वह सुर लेट हुए लेट्ड नाम एक कूशी निकला श्रीर मारेशा हो। से प्रें की श्रीर उस की हुंदा तब तब वह सुर लेटें की श्रीर उस की हुंदा तब तब वह सुर लेटें की श्रीर उस की हुंदा तब तब वह सुर लेटें की हुंदा तब तब वह सुर लेटें की श्रीर उस की हुंदा तब तब वह सुर लेटें की श्रीर उस की हुंदा तब तब वह सुर लेटें की श्रीर उस की हुंदा तब तब तब वह सुर लेटें की स्वास वह सुर लेटें की सुर हो तब तब तब वह सुर लेटें की सुर हो तब तब तब वह सुर लेटें की सुर हो तब तब तब तब तब तब वह सुर लेटें की सुर हो तह सुर लेटें की सुर हो तो ति तब तो हो तो ता तह तु की सुर हो तो तो तह तह सुर लेटें की सुर हो तो तह तह सुर लेटें की सुर हो तो तो ता तह तु की सुर हो तो तह तह सुर लेटें की सुर हो तह सुर हो तह सुर लेटें की सुर हो तह सुर हो है सुर हो तह स

की कुरू गांति होती घी ग्रीर न आनेहारे की बरन सारे देश के सब निवासियों ने बड़ा ही कोलाइल होता था ॥ ६ । श्रीर जाति से जाति श्रीर नगर मं नगर चूर किये जाते थे क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कप्र देकर उन्हें घंखरा देता था। ७॥ पर तुम लेका डियाय बांधे। श्रीर तुम्हारे डाथ कीले न पहुँ क्योंकि तुम्हारे काम का खदला मिलेगा ॥ ६। बब बासा ने ये वचन बीर ब्रोदेइ नबी की नव्यवत सुनी तब उस ने वियाव बांधकर यहूदा स्नीर बिन्या-मीन के सारे देश में से थीर उन नगरीं में से भी जा उस ने रप्रेम् के पहाडी देश में ले लिये थे सब घिनै। वस्तुए दूर फिर्ड ग्रीर यहावा की चा वेदी यहावा के श्रोसारे के साम्हने थी उस की नये सिरे से वनाया॥ ९। श्रीर उस ने सारे यहूदा श्रीर विन्यामीन् को थीर एप्रैम् मनको श्रीर किमीन् मे से जो लोग उन के संग रहते थे उन की एकट्रा किया क्योंकि ये यह देखकर कि उस का परमेश्वर यहोवा उस के संग रहता है इस्रारल् में से उस की पास बहुत चले आये॥ १०। से आसा की राज्य की पन्द्रहवे बरस के तीसरे महीने में वे यस्त्रालेस् में स्कट्टे हुए ॥ १९ । श्रीर उसी समय उन्हों ने उस लूट में से की वे ले आये थे सात सी बैल थीर यात इसार भेड़ वर्कारयां यद्वावा की वर्षि करके चळाई ॥ १२ । और उन्हों ने ,वाचा वाधी कि इस श्रपने सारे मन श्रीर सारे खीव से श्रपने पितरी के परमेश्टर यहोट्या की खोज करेगे, १३। श्रीर ख्या वडा क्या के। टाक्यास्त्री क्या पुरुष की कीई इस्रारल् के परमेक्कर यहावा की खीज न करे से मार डाला जारमा ॥ १८ । ग्रीर उन्हों ने-जयजयकार के साध तुर्राहयां थीर नर्रासो वजाते, हुए कचे मद्द से यदेष्याको किरिया खाई । १५। ग्रीर सारे यहूदी यत् किरिया खाकर बानन्दित हुए क्योंकि उन्हा ने अपने सारे मन से किरिया खाई और छडी प्रिमलापा से इस की ठूंटा ग्रीर वह उन की मिला श्रीर यहावा ने चारों श्रीर से उन्हें विश्वाम दिया॥ १६ । वरन प्रासा राजा की भाता साका जिस ने

चन को मिला ॥ ५ । उन समयों में न तो जानेहारे की बरन का मिला ॥ ५ । उन समयों में न तो जानेहारे की बरन स्था ते हाती थी छीर न आनेहारे की बरन खीर खासा । दे । छीर जाति से जाति छीर नगर से जीर का का मुद्दे किये जाते थे क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कप्त देकर उन्हें घ्रवरा देता था । ७ ॥ पर मुक्त क्योंकि सुम्हारे हाथ ठीले न पर्मे क्योंकि सुम्हारे हाथ ठीले न पर्मे क्योंकि सुम्हारे काम का बदला मिलेगा ॥ ८ । चीर जो। उस ने खाप खर्मक किये थे उन को उस स्थान के ब्रांसि सुम्हारे काम का बदला मिलेगा ॥ ८ । चीर जो। उस ने खाप खर्मक किये थे उन को उस सुनी तब उस ने हियाब बांधकर यहूदा छीर जिन्या न स्थान के मठन में पहुंचवा दिया ॥ ९९ । चीर मिन को तब उस ने हियाब बांधकर यहूदा छीर जिन्या न स्थान के मठन में पहुंचवा दिया ॥ ९९ । चीर मिन के सार देश में से खीर उन नगरों में से भी लहाई न हुई ॥

१६. आसा की राज्य की कतीसवे वरस में इसारत की राजा वाणा ने यष्ट्रदा प्रर चठाई किई और रामा की इस लिये हुक् किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई काने काने न पार ॥ २। तब फ्रासा ने यदीवा की भवन श्रीर राजभवन के भड़ारा में से चादी साना निकाल दिमिश्र वासी श्रास्के राजा घेन्ददद के पास भेज-कर यह कहा कि, ३। बैसे मेरे तेरे पिता के बोच वैसे ही मेरे तेरे बीच भी वाचा यन्धे देख मे तेरे पास चांदी सेाना भेकता हू से। आ इसारल् के राजा बाशा के साथ की अपनी याचा की तोड़ दे इस लिये। कि अद्य मुक्त पर से दूर दें। ॥ ४ । राजा बासा की यह खात मानकर बेन्ददद् ने बपने दला क्षे प्रधाना से इसारली नगरा पर चढाई कराकर इय्योन् दान् श्रावेलीम् श्रीर नप्नाली के सब मगडार-वाले नगरी की जीत लिया॥ ५। यद सुनकर व्याशाने रासा का दूठ करना छोड़ दिया थीर अपना वह काम बन्द करा दिया ॥ ई। तव राजा षासाने सारे यहूदा की साथ लिया थीर वे रामा की पत्यरो थीर लक्ष हो की किन से बाधा उसे हुट़ करता चा उठा ले गये और उन से उस ने ग्रेखा थीर मिस्पा की ट्रुट किया ॥ ७ । उस समय छनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास आकर कहने लगा तूँ ने जा श्रयने परमेश्वर यहावा पर भरीसा नहीं लेगाया बरनः क्षरास् के राजा ही पर भरासा

संगापा है इस कारक अराम् के राजा की सेना | यह वापने मूलपुरुष दाजद की प्राचीन चास सी चास तेरे द्वाच से कूट गर्प है ॥ पा क्या कूजियों स्नीर लुखियों की सेना यही न ची खीर स्था उस में बहुत दो रथ और सवार न घे तीमी तूने यहावा पर भरासा लगाया इस कारण उस ने उन की तेरे छाप में कर दिया ॥ र । देख यद्दावा की दृष्टि सारी पृणिवी पर इस लिये फिरती रहती है कि जिन का मन चस की ग्रोर 'निरक्षपट रहता है उन की सहायता में चद श्रवना सामर्थ्य दिखाए यद काम तूने मूर्खता से किया है से। एक से तूल हादयों मे फंसा रदेशा ॥ १० । सय माना दर्शी पर रिसियाया सीर उसे काठ में ठोक्या दिया क्योंकि यह इस कारख उस पर फ्रोधित या चीर उसी समय पासा प्रजा के कुछ सोगी की पीसने भी सगा। १९। प्रादि से लेकर खना ली खासा के काम यहदा थीर इसारल् के राजाचा के मृतान्तः में लिखे है। १२। प्रापने रोड़ा के उनती हुई घरस में यासा की पांच का रोग लगा चीर छह रोग छत्यना यक गया तीभी उस ने रेशी देखर यहावा की नहीं वैद्या दी को शरक लिई ॥ १३ । निदान ग्रासा ग्रापने राज्य के क्कतालीसर्वे धरस में मरके प्रापने पुरावाणी के संग सीया। १४। तय इस की उसी की कयर में क्षा उस ने दासद्युर में खुदवा लिई थी मिट्टी दिई गर्ड यौर यह सुगधद्रध्यों थ्रीर गंधी के काम के मांति भाति के मंगानी से मरे हुए एक विकीने पर सिटा दिया गया श्रीर घटुत सा सुगपद्रम्य उस की सिये वसाया गया ॥

(यहाशायान् का राज्य)

१७. श्रीर उस का पुत्र यदीशापात् उस के स्थान पर राजा दुखा खीर इसारल् के विरुद्ध प्रापना चल वङ्गाया ॥ २। श्रीर उस ने यहूदा के सब गढ़वाले नगरी में सिपाहियों के दल ठररा दिये थीर यष्ट्रदा के देश में श्रीर गप्रैम् के उन नगरों में भी लें उस के पिता खासा ने से सिये थे रिपारियों की चीकिया वैठा दिई ॥ इ। बीर यदेवा यदेशायात् के स्मारहा क्योंकि (१) नूस में पुस्तक।

चला भार घाल् देवतायों की खोल में न लगा ॥ ह। वरन वह अपने पिता के परमेश्वर ही की खोज में लगा रहता थार उसी की बादाओं पर चलता या श्रीर इसाग्ल्को से काम न करता था॥ ५। इस कारस पदीवा ने राज्य की उस के दाय में दूरु किया थीर सारे यहदी उस की पास भेट लाया करते थे और उस की बहुत घन थ्रीर विभव दे। गया ॥ ६। भीर यदेखा के सार्गी पर चलते चलते उस का मन उसर गया फिर उस ने यष्ट्रदा में से कर्चे स्थान खीर खशेरा नाम मूरते दूर कि है ॥ ७ । फीर प्रापने राज्य के सीसरे वास में उस ने वेन्देल् खोवदााष्ट् जक्रवाष्ट् नतनेल् श्रीर मीकायाद नाम श्रपने दाकिमों की यहूदा के नगरीं से शिक्षा देने की भेज दिया । द । श्रीर उन के साच शमायाध् नतन्याध् जबद्याष्ट् खसाधेल् शमीरा-मात् घरानातान् यदोनियाद् सोवियाद् धार साव-देशिनयाद् नाम सेबीय थ्रीर उन के यंग रलीयामा थ्रीर यद्दीराम् नाम याजक घे॥ ९। से उन्दें। ने यरीया की व्यवस्था की पुस्तक साथ लिये हुए यहदा में शिक्षा दिई खरन से यहदा के सब नगरा में प्रता की सिखाते हुए घूमें॥ १०। श्रीर यद्दा के आस पास के देशों के राज्य राज्य में यहायाका ऐसा डर समा गया कि उन्दों ने यदी-शापात् से युद्ध न किया ॥ १९। घरन कितने चलिइती यहाणापात् के पास भेट स्रीर कर समककर चांदी लाये थीर परवी सात इसार सात सा मेड़े धीर सात इसार सात सी वक्ते ले याये॥ १२ ) स्रीर यदाशापात् बहुत ही अठता गया थीर उस ने यहदा मे ग्रांडियां श्रीर भरतार के नगर तैयार किये। पद् थीर यहूरा के नगरों से उस के बहुत काम दोता था थै। र यस्थलेम् मे ये। द्वा की शूर्यीर ची रहते थे। १८। थीर दन के पितरीं के घरानी के अनुसार इन की यह गिनती घो प्रार्थात् यहूदी सदसपति ती ये चे चर्चात् बद्ना प्रधान जिस के साथ तीन लाख श्राखीर थे॥ १५। सार उस के पीके यहादानान् प्रधान जिस के साथ दें। लाख अस्सी एकार पुरुष चे ॥ १६। श्रीर इस के पीढ़े जिक्की का पुत्र वामस्याद श्रर्पण किया था थार उस के साथ दा लाख श्ररवीर थे ॥ १७ । फिर विन्यामीन् मे से एल्यादा नाम एक श्रार्खीर जिस के स्मा काल रखनेहारे दें। लाख धनुर्धारी थे ॥ १८। भीर उस की पीक्षे यद्योजावाद जिस की संग युद्ध के इधियार द्यांधे दुर एक लाख श्रस्की हजार पुरुष थे॥ १९। ये वे हैं जो राजा की सेवा में लवलीन घे श्रीर ये उन से याला घे जिन्हे राजा ने सारे गष्ट्रदा के गढवाले नगरी में ठहरा दिया॥

## १८. यहीशापात् वड़ा धनवान श्रीर रेश्वर्य्यवान हो गया

थीर उस ने प्रहास् के साथ समिधयाना किया॥ २। कुछ घरस पीके वह शोमरीन् में खहाव के पास गया तब श्रहाय ने उस के श्रीर उसे के संगियों के लिये बहुत सी भेड बक्तरियां खीर गाय वैल काटकर उसे जिलाद के रामीत् पर चठाई करने की उस्काया॥ ३। श्रीर इसायल् के राजा श्रहाव् ने यहूदा के राजा यहाशायात् से कहा क्या तू मेरे सग गिलाद् के रामात् पर चढाई करेगा उस ने उसे **उत्तर दिया जैसा मू वैसा में भी हू श्रीर जैसी तेरी** प्रजा श्रें भोरी भी प्रजा है इस लेंगा युद्ध में तेरा साथ देंगे॥ । फिर यहाशापात् ने इसारल् के रास्ता से कहा खास यहात्रा की स्त्राचा से ॥ ५। से। इस्रायल् के राजाने निविधी की जी चार सी पुरुष घे एकट्ठा करके उन से पूछा च्या इस गिलाद के रामात् पर युद्ध करने की चढ़ाई करें बा मै कका रहू उन्हों ने उत्तर दिया चठाई कर क्योंकि परमेख्वर उस को राजाको द्वाच कर देगा॥ ६। पर यही शापात् ने पूका क्या यहां यही खा का श्रीर भी कोर्ड नवी नहीं है जिस से इस पूछ ले॥ ७। इसा-पल् के राजा ने यहे। शापात् से कहा दां एक पुरुष

जिस ने अपने की अपनी ही इच्छा से यहाया की । के राजा ने एक हाकिम की युसवाकर कहा यिम्हा के पुत्र मीकायाद् के। फुर्ती से ले था॥ ९। इसारल् का राजा थीर यष्ट्रदा का राजा यशेशायात् श्रयने अपने राजवस्त्र पाँडने हुए अपने श्रयने सिंहासन पर वैठे हुए घे वे घोमरीन् के फाटक मे एक खुले स्थान में विराज रहे थे थीर सब नबी उन के साम्दने नव्रवत कर रहे थे॥ १०। तब क्षनाना के पुत्र चिद्कियाद् ने लोघे के सींग वनवाकर कहा यदेखा यो कहता है कि इन से तू खरामिया की मारते मारते नाग कर डालेगा ॥ १९। ग्रीर सव निवयों ने इसी आश्रय की नव्यवत करके कहा कि गिलाइ के रामीत् पर चढाई कर श्रीर तूकृतार्थ द्दीर क्योंकि यद्दीया उसे राजा के दाय कर देगा ॥ १२। थ्रीर की दूत मीकायां हुकी युलाने गया था उस ने उस से कहा सुन नहीं लोगा एक ही मुद्र से राका की विषय शुभँ वचन कहते इसी तेरी वात उनकी सी देश तूमी शुंभ वचन कहना॥ १३। मीकायाष्ट्र ने कहा यहावा के जीवन की सेंग्ड जा कुछ मेरा परमेश्वर करि चेर्चिम भी कष्ट्रगा॥ १४। जब वह राजा के पास खाया तव राजा ने उस से पूछा दे मीकायाद् क्या इस ग्रिलाट् के रामेत् पर युद्ध करने की चर्ठाई करेवामे चकारष्ट्र उस ने कहा दा तुम लोगा चकुाई करे। खैर कृतार्थ दीखे। थीर वे तुम्हारे हाथ में कर दिये जाएं॥ १५। राचा ने उस से कहा मुर्के कितनी बार तुके किरिया धराकर चिताना होगा कि तू यदीवा का समरख करके मुभा से सच ही कह।। १६। मीकायाह् ने कहा मुभी सारा इसारल् विना चरवाई की भेड वक्तरिया की नाई पटाड़ों पर तिसर विसर देख पड़ा श्रीर यहीया का यह यचन श्वाया कि वे ते। सनाम दे **ये। अपने अपने घर मुश्रल चेम ये लाट जाएं॥ १०।** तब इताएल् के राजा ने यहाशापात् से कदा क्या थीर है जिस के द्वारा क्षम यहीवा से पूछ सकते हैं में ने तुम से न कहा था कि यह मेरे विपय कर्याय पर में उस से दिन रखता हूं, क्योंकि यह मेरे विषय की नहीं हानि ही की नवूवत करेगा।। १८। भीका-कभी करवाय की नहीं सदा हानि ही की नबूबत याह् ने कहा इस कारण तुम लेगा गहीवा का यह करता है यह प्रिम्ना का पुत्र मीकायाह है। यहा- वचन सुना। मुक्ते सिंहासन पर विराखमान यहावा शापात् ने कहा राजा ऐसा न कहे॥ ८। तब दक्षाएल् ख्रीर उस के दिष्टने आएं खड़ी हुई स्वर्श की सारी

हेना देख पडी ॥ १९ । तस यहावा ने पूका इसाएल् के राजा अहाब की कीन ऐसा बहकारगा कि घह गिलाद के रामात् पर चढाई करके खेत<sup>,</sup> आए तब किसी ने कुछ छै।र किसी ने कुछ कदा॥ २०। निदान एक प्रात्मा पास प्राक्षर यद्दीवा के सन्मख खड़ा हुआ थीर कहने लगा में उस की बहकातगा यदीवा ने प्रका किस स्याय से ॥ २५। सस ने कहा में जाकर उस के सब निवयों में पैठके उन से कुठ युलयाकागा । यद्दीवा ने कहा तेरा उस की बहकाना सुफल होगा साकर ऐसा ही कर ॥ २२ । से अव सुन यहीया ने तेरे इन नवियों के मुद्द में एक क्रुठ ष्ठीसनेदारा षात्मा पैठाया दे बीर यदावा ने तेरे विषय द्वानि की कदी है। २३। तव कनाना के पुत्र विद्कियाध् ने मीकायाध् के निकट का उस के गाल पर प्रपेडा मारको पूका यदीवा का स्नात्मा मुक्ते कोडकर तुक से व्यति करने की किछर गया॥ २४। मीकायाद् ने कदा जिस दिन तू कियने की लिये कोठरी से कोठरी में भारोगा तब जानेगा ॥ २५। इस पर इसारल्,को राजा ने कहा कि मीकायाद की नगर के दाकिस खामीन् और याखाश् राजशुमार के पास लै। टाकर, २६। उन से कही राजा यो कहता है कि इस की वन्दीगृष्ट में डाली छै।र जब ली मै क्षुणल से न प्राक्त तव लें। इसे हु. ख की राटी खीर पानी दिया करी ॥ २०। तब मीकायाह ने कचा यदि तू कभी क्ष्यल से लाटे, तो जान कि यदीवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उस ने कहा है देश देश के लेगो। तुम सब के सब सुन रक्खें।।

, २८। तथ, इसारल् के राजा श्रीर यहूदा के राजा यहेगापाल दोनों ने गिलाद् के रामेत् पर चढाई किई ॥ २९। श्रीर इसारल् के राजा ने यहेगापाल से कहा में तो भेप घदलकर युद्ध में जानगा पर तू श्रापने ही घस्त्र पहिने रह से इसारल् के राजा ने भेप घदला श्रीर के दोने। युद्ध में गये॥ ३०। श्राम् के राजा ने तो श्राम के प्रधानों की श्राम के राजा ने तो श्राम के प्रधानों की श्राम के राजा ने तो श्राम से सही न बहे, से केवल इसारल् के राजा से लड़े।॥ ३९। से जब

रथों के प्रधानों ने यहे। शापात् की देखा तब कहा स्वारल् का राजा वही है और वे उसी से लड़ने की मुद्दे से यहे। यही शापात् चिह्ना उठा तब यही वा ने उस की सहायता कि ई थीर प्रमेश्वर ने उन की उस की पास से किर जाने की प्रेरणा कि ई ॥ ३३ । सी यह देखकर कि वह इसारल् का राजा नहीं है रथों के प्रधान उस का पीका के। इस तीर चलाया और वह स्वारल् के राजा के किलम और निचले वस्त्र के बीच केदकर लगा से उस ने खपने सार्थी से कहा में घायल हुआ से बागा में ऐकी मुझे सेना में से बाहर ले चल ॥ ३४ । खीर उस दिन युष्ठ बढ़ता गया और स्वारल् का राजा अपने रथ में अरामियों के समुख साम तक खहा रहा पर पूर्य अस्त होते वह मर गया ॥

१६. क्री र यहूदा का राका यहे। शापात् यहशलेम् की प्रापने भवन में

सुश्रल से लाट गया ॥ २ । तब इनानी का पुत्र येष्ट्र नाम दशी यहे। शापात् राजा से भेट करने को जाकर कहने लगा क्या दुष्टों की सहायता करनो छीर यहे। का के टीरियों से प्रेम रखना चाहिये इस काम के कारण यहे। वा की खोर सें तुक पर कीप महका है ॥ ३ । तै। भी तुक में कुछ प्रच्छी वार्त पाई जाती है तूने तो देश में, से खशेरीं की मुनाश किया कीर प्रपने मन की परमेश्वर की खींज में लगाया है ॥

8। से यहाशापात् यदश्चेम् मे रहताःशा छोर वेशेवा से ले एप्रेम् के पहाडी देश लें अपनी प्रजा मे फिर दौरा करके उन की उन के पितरों, के परमे-ख़्द यहावा की छोर फेर दिया ॥ १। फिर उस ने यहूदा के एक एक गढ़वाले नगर् में न्यायी ठइ-राया॥ ६। छीर उस ने न्यायियों से कहा सोची कि क्या करते हो क्योंकि तुम जो न्याय करोगे से मनुष्य के लिये नहीं यहावा के लिये, करोगे खीर यह न्याय करते समय तुम्हारे संग एहेगा॥ ९। से छाब यहावा

<sup>(</sup>१) मूर्ल ने फूठा जात्मा हूंगा।

<sup>(</sup>१) मूल में अपना हाथ।

क्योंकि इमारे परमेक्टर यहावा में कुछ कुठिलता नहीं है स्रीर न बद किसी का पक्ष करता न घूस लेता है ॥ द। श्रीर यक्श्रलेस् में भी यहाशायात् ने लेवीया थार याजका थार इसारल के पितरी के घराना के कुछ मुख्य पुरुषों की यहावा की छोर से न्याय करने धीर मुकटुमी के जाचने के लिये ठहराया। थीर व यस्त्रज्ञेम् की लाटे॥ १। थीर उस ने उन को ग्राचा दिई कि यहावा का मय मानकर मञ्जार्द थीर निष्कपट मन से ऐसा करना ॥ ९०। तुम्हारे भाई की खपने खपने नगर में रहते हैं उन में से जिस जिस का की ई मुकट्टमा तुम्दारे साम्हने षार चाहे वह ख़न का हा चाहे व्यवस्था वा किसी खाचा वा विधि वा नियम के विषय हो उन की चिता देना कि यद्योवा के विषय दोषी न द्वीकी न द्वी कि तुम थ्रीर तुम्हारे भाइयों टीने। पर उस का कीय भडके। ऐसा करने से तुम दीपी न ठहरीगी॥ १९ । ख्रीर सुना यहे।वा के विषय के सब मुकट्टमीं मे तो स्रमपाइ महायासक श्रीर रासा के विषय के सव मुकद्विमां से यहूदा के घराने का प्रधान विश्माएल् का युत्र सबदग्रह् तुम्हारे कपर ठडरा है खैार सेबीय तुम्हारे याम्हने सरदारी का काम करेगे से हियास खोधकर काम करे। थ्रीर मले मनुष्य के सग्र प्रदेश्या रहे॥

२० इस के पोक्टे नाष्प्राखियों श्रीर श्रामी-नियों ने श्रीर उन के श्री कितने मूनियें<sup>1</sup> ने युद्ध करने के लिये यद्दीशापात् पर चठाई किर्दे॥२। तब लोगो ने श्राकर यहे। शापात् की वता दिया कि ताल के पार से रदीम् देश की छीर **से एक वडी भीड तुम**ंपर चढाई कर रही है शीर युन वह इससान्तामार् सी की रन्गदी भी कडावता हैं पहुच ४५ है। ३। सा यहाशापात् डर गया ग्रीर यद्यायां की खोज में लगुगया छीर सारे यहूदा मे उपवास का प्रचार कराया ॥ ४ । से। यहूदी यहावा से पेंद्वायता मांग्रजे के लिये एकट्ठे हुए वरन वे यहूदा

का मय तुम में समाया रहे चैाकसी से काम करना कि सब नगरी से यहावा से मेंट करने की बाये॥ ५। तब यहाशायात् यहावा क्षे भवन मे नये शांग्रन के साम्बने यष्ट्रदियों श्रीर यक्शलेमियों की मगडली मे खडा दीकर, ६। यद कहने लगा कि दे इमारे पितरी के परमेश्वर यष्टीया क्या तू स्वर्ग मे परमेश्वर नहीं है श्रीर क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के फपर प्रमुता नहीं करता थीर क्या तेरे राथ में रेसा वल श्रीर पराक्रम नहीं है कि तेरा साम्डना कोई नहीं कर सकता॥ ७। दे इमारे परमेश्वर वया तू ने इस देश के निवासियों की श्रपनी प्रका इसारल के साम्दने से निकालकर इसे खपने प्रेमी इव्राष्ट्रीस के वंग की सदा के लिये नहीं दे दिया॥ ६। से वे इस में यस गये थीर इस में तेरे नाम का एक पविन्न-स्थान वनाकर कहा कि, १। यदि तसवार वा मरी वा यकाल वा खीर कोई विपत्ति इस पर पड़े ते। हम इसी भवन के साम्हने थीर तेरे साम्हने (कि तेरा नाम ती इस भवन में परा है) खड़े दीकर अपने लेश के कारण तेरी दोष्टाई देंगे थीर तू सुनकर बचारगा ॥ १०। प्रीर अञ्च अस्मोनी स्रीर मोस्राबी श्रीर सेईर् के पष्टाची देश के काग जिन पर तूने इस्रारल् की मिस्र देश से स्नाते समय चठाई करने न दिया श्रीर से उन की खोर से मुड़ गये थे।र उन की विनाश न किया १९। देख वे ही लाग हम की तेरे दिये हुए प्राधि-कार के इस देश में से जिस का श्रिधिकार तूने दर्म दिया है निकालने की श्राकर कैंचा बदल इस की देरहे हैं। १३। हे हमारे परमेश्वर यया तू उन का न्याय न करेगा यह जा बड़ी भीड इम पर चढाई कर रही है उस के साम्हने हमारा ते। वस नहीं चलता खीर क्या करना चाहिये यह इसे ती आहर यूमता नहीं पर छमारी आर्खे तेरी खोर लगी हैं। प्हा थैं।र सब यहूदी थ्रपने श्रपने बालबच्चीं स्त्रियों श्रीर पुत्रों समेत यहीवा के सन्मुख खडे चे ॥ 98। तब बासाए के वंश में से यहकीरल् नाम सक लेकीय जा जक्रयां इका पुत्र बनाया इका पाता श्रीर मत्तन्याइ के पुत्र यीश्ल्का परयोता था उस में यद्वीया का स्रात्मा मग्डली के बीच समाया॥ १५। ग्रीर वह कइने लगा दे सब यहूदिया दे यक्श्रलेस्

<sup>(</sup>१) तूल में श्रान्मीं निया। (३) तूल में ग्राराम्।

के रहनेहारा है राजा यहायापात् तुम सब ध्यान दा ( यहावा सुम से यें। कहता है कि तुम इस वही भीड से मत उरी श्रीर तुम्हारा मन कच्चा न ही क्योंकि युड़ तुम्हारा नही परमेश्वर का काम है॥ १६। कल उन का साम्दना करने की जाना, देखी ये सीस् की चढ़ाई पर चढ़े श्राते है श्रीर यहरल् नाम जगल के साम्दने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेगे ॥ १७ । इस सहाद मे तुम्दी लढना न साता है यहूदा थीर है यस्थलेम् उसरे रहना सार खडे रहकर यहात्रा की खार से श्रपना यचाय देखना मत हरी थै।र तुम्दारा मन कच्चा न हो कल उन का साम्दना करने की चलना थी।र यदेखा तुम्हारे सम रहेगा ॥ १८ । तव यदेशभाषात् मुंद भीन की फीर करके भुका छीर सब यहादिया थीर प्रदश्चेम् के निवासियों ने यहावा के साम्दने गिरके यद्याया का दग्डचत् किई॥ १९। ग्रीर कद्यातिया ब्रीर कीरदिया में से कुछ लेबीय खडे दीकर इसारल् को परमेश्वर यहाया की म्तुति श्रत्यन्त कंचे स्यर से करने लगे ॥ २० । विदान को वे सवेरे उठकर तकी के जगल की फ्रीर निकल गये फ्रीर चलते समय यहाशापात् ने खड़े छाकर कहा हे यह दिया है यर-शसेम् के नियासिया मेरी सुना अपने परमेश्वर यहावा पर विज्वास रक्खो तब तुम स्थिर रद्दोगे उस के नवियों की प्रतीति करें। तब तुम कृतार्थ दे। जाग्रागी। २१। तय प्रजा के साथ सम्मति करके चस ने कितने। को उद्दराया की पवित्रता से ग्रीभायमान देशकर र्राथयारव्यन्दो को यागे यागे चलते पूर यदीवा को गीत गारं चौर उस की म्तुति यह कएते हुए करे कि यद्देश्या का धन्ययाद करी क्येंकि उस की करका सदा की है।। २२। जिस समय वे जाकर म्हाति करने लगे उसी समय यदावा ने प्रस्तानियों मामाधियां भीर सेईर् के पदासी देश के लेगा पर की यह दा के विकट्ट का रहे के चातुकों की बैठा दिया थ्रीर वे सारे गये॥ २३। की से कि प्रम्मानियों थीर माथाबियों ने सेईर् को पदासी देश के मिवासियों की मारने चौर सत्यानाग्र करने के लिये उन पर चढाई किई ग्रीर जल वे सेईर् के पदाकी देश के निधासियों का स्रम्त कर चुके तस

उन सभी ने एक दूसरे के नाश करने में छाश्र लगाया॥ २४। से जब यह दिया ने जगल की चैकी पर पहुंचकार उस भीड की स्रोर दृष्टि कि ई तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़ी हुई लोण ही हैं श्रीर कोई नही बचा ॥ २५। से यहाशापात् स्रीर उस की प्रजा लुट लेने की , गये ता लेग्यों के बीच बहुत सी संपत्ति श्रीर मनभावने ग्रहने मिले ये उन्हा ने इतने उतार लिये कि इन की न ले का सके व्यक्त ज़ुट इतनी मिली कि घटारते बटारते तीन दिन यीत गये॥ ३६। चीघो दिन वे खराका नाम तराई में रकट्टे दुर श्रीर वहां यहावा का धन्यवाद किया इस कारण उस स्थान का नाम खराका की तराई पहा स्त्रीर प्राज लें वही पढ़ा है ॥ २०। तब वे ग्रर्थात् यष्ट्रदा थ्रीर यष्णलेम् नगरके सव पुरुष ग्रीर उन के जागे जागे यही जावात् जानन्द के साध यस्त्रलेस् लाउने की चले क्योंकि यदीया ने उन्हें श्रत्रक्षी पर क्षानिन्दत किया था ॥ २८ । से। वे सारं-शिया बीगारं श्रीर सुरहिया बसाते हुए यदशसेम् से यद्दावा को भवन की खाये॥ २९। शीर जव देश देश के सद राज्यों की लोगो। ने सुना कि इसा-एल के शत्रुष्यों से यहीया लड़ा तल परमेश्वर का हर उन के मन में समा ग्रया ॥ ३० । श्रीर यदेशशापात् के राज्य की। चैन मिला कोंकि उस के परमेश्वर ने उस की चारी श्रीर से विश्राम दिया॥

इशा या यद्दाणापात् ने यदूदा पर राज्य किया। ज्ञाय यह राज्य करने लगा तक यह पैतीस वरस का या छीर पचीस घरस लें। यहणलेम् में राज्य करता रहा छीर उस की माता का नाम खूब्या था जो जिल्हों की बेटी थी॥ ३०। छीर वह खपने पिता खासा की लीक पर चला थीर उस से न मुडा खर्थात् जो यद्दीवा के लेखे ठीक है सोई वह करता रहा॥ ३३। तीभी कंचे स्थान ठाये न गये बरन तब लें। प्रजा के लेगों ने खपना मन खपने पितरों के प्रमे रूद्य की खोर तत्पर न किया था॥ ३४। छीर खादि से खन्त लीं यदी शापत् के छीर काम हनानी के

<sup>(</sup>१) स्त्रभात् धन्ययाय या ग्रामीप।

पुत्र ग्रेटू के लिखे दुए उस कृतान्त में लिखे हैं जी। के अनुसार था जी उस ने उस की दिया था कि ससारल के राजाओं के कृतान्त में पाया जाता है। में ऐसा फ़ब्सा कि तेरा थीर तेरे वंध का दीपक

इप्र। इस को पीके यहूदा को राजा यहाशापात् ने इसारल् को राजा श्रहल्याइ से जी यही दुष्टता करता था मेल किया ॥ इदं। श्रर्थात् उस ने उस को संाध इस लिये मेल किया कि तर्शीश् जाने की जहाज बनवार श्रीर उन्हों ने रेसे जहाज रस्यान्-ग्रेथेर् में बनवार ॥ इठ। तब दीदावाद् के पुत्र मीरेशावासी रलीरकेर् ने यहाशापात् को विषद्ध यह नव्यवत कही कि तू ने जी श्रहल्याह् से मेल किया इस कारण यहावा तेरी बनवाई हुई बस्तुश्रों की तीह हालेगा। से जहाज टूट गये श्रीर तर्शीश्

(यहाराम् का राज्य)

२१ निदान यहाशापात् अपने पुरस्ताको के स्मा सीया श्रीर उस की

उस के पुरक्षाक्रों के बीच दाकदपुर में मिट्टी दिई गई श्रीर उस का पुत्र यहीराम् उस के स्थान पर राजा हुआ। । १। इस की भाई ये घे जी यहीशायात् के पुत्र ये अर्थात् अजयीष् यहीरल् जनयीष् अजयीह् मोकारल् धीर शपत्याह ये सब इसारल् के राजा यहेग्यापात् के पुत्र घे ॥ ३ । श्रीर उन के पिता ने उन्हे चान्दो रोाना श्रीर अनमील वस्तुरं श्रीर वहे बहे दान र्थार यहूदा में गढवाले नगर दिये घे पर यहारास की चस ने राज्य दे दिया क्योंकि घष्ट जेठा या ॥ ४ । जल यहारास् अपने पिता के राज्य पर ठइरा श्रीर वल-वन्त भी हो गया तब इस ने श्रपने सब भाइयें। की क्षीर इस्रायल्को क्षुङ द्वाकिमीं को भी तलवार से घात किया,॥ । अंद्र यद्देशराम् राजा हुन्ना तब वतीर बरस का या श्रीर वह बाठ बरस से यह-यलेम् मे राज्य करता रहा॥ ई। खद्द इस्तारल् के राजाखी की सी चाल चला जैसे ग्रहाब् का घराना चसता था क्योंकि उस की स्त्री खड़ाव् की बेटी थी श्रीर बह उस काम की करता था जी यद्वीवा की सेखे बुरा है ॥ छ। ताभी यद्दीवा ने दाकद के घराने की नाम दरना न चाहा यह .उस वाचा की कारग था जा उस ने दाकद से खान्धी थी थीर उस वचन

कभी न व्यक्तेगा। ८। उस के दिनों में ग्दोस् ने यहदा की अधीनता क्रीड्कर अपने कपर एक राजा वना लिया ॥ ९ । से। यहोराम् श्रयने हाकिमों धीर ष्रयने सब रथा की साथ लेकर उधर गया श्रीर रात को उठकर उन एदोमियों की जो उसे घेरे हुए घे थीर रथे। के प्रधाने। की मारा॥ १०। यें स्दोम् यदूदा को वश से कूट गया थीर आज लों वैसा ही हैं। उसी समय लिझा ने भी उस की श्रधीनता हो। इ दिई यद इस कारण दुया कि उस ने अपने पितरी के परमेश्वर यहाचा को 'त्याग दिया था॥ १९१ । श्रीर उस ने यष्ट्रदा को प्रहाडों पर कचे स्थान धनाये क्षार यख्यलेम् के निवासिया से व्यभिचार कराया थै।र यहूदा की बदका दिया ॥ १२ । से। रिलयाह नबी का एक पत्र उस की पास श्राया कि तेरे मूल-पुरुष दासद का परमेश्वर यदीवा यें कहता है कि तू की न ती श्रपने पिता यद्दीशायात् की लीक पर चला है और न यहूदा के राजा थाशा की लीक पर, १३। वरन इसारल् की राजाग्री की लीक पर चला है थीर श्रहाव् के घराने की नाई यहादियों श्रीर यहणलेम् के निवासियों से व्यक्तिचार कराया है श्रीर अपने पिता के घराने में से अपने माइयों की जी तुम से अच्छे घे घात किया है, १४। इस कारण यदीवा तेरी प्रजा पुत्रे। स्त्रियों श्रीर सारी संपत्ति की यही मार से मारेगा १५ । धीर तू अन्तरियों की रेगा से बहुत पीड़ित है। जाएगा ग्रहां सो कि उस राग के कारण तेरी अन्तरियां दिन दिन निकलती जाएगी। १६ । ग्रीप यहोबाने पलिफितयो की श्रीप कृशियो के पास रहनेहारे अरवियो की यद्वेराम् के विकट्ट **चमारा ॥ १७ । खीर**ेंबे यहूदा पर चढाई करके **च**स पर टूट पड़े थै।र राजभवन में जितनी संपत्ति मिली .डस सब की श्रीर राजा के पुत्री श्रीर स्त्रिया की।भी ले गये यहां लीं कि उस के लहुरे बेटे यहीत्र्याहाज् को। हो ह उस के पास कोई भी पुत्र न रहा॥ १८। इस सब के पीड़े यहावा ने उसे फ्रन्तरियों के ग्रसाध्य राग से पोड़ित कर दिया॥ १९ । भीर कुछ समय

. \_ 40E

के पीके अर्थात् दो वरस के अन्त में उस रीग के कारक उस की अन्तरियां निकल पड़ी और वह अत्यन्त पीड़ित दीकार मर गया और उस की प्रका ने जैसे उस के पुरक्षाओं के लिये सुगण्द्रम्य जलाया था वैसा उस के लिये कुछ न जलाया॥ २०। यह जब राज्य करने लगा तब वत्तीस वरस का था और यह अले म ब्लाइ वरस का था और यह अले म ब्लाइ वरस का या और यह विसे आंग्रिय दीकार जाता रहा और उस की मिट्टी दिन्दें गई पर राजाओं के कवरिस्तान में नहीं॥

(शरूदी ग्राम्डियार् का राज्य)

२२ त्व यह्यालेम् के निद्यासिया ने उस के लाष्ट्ररे पुत्र व्याप्ट्रका उसके स्थान पर राजा किया को कि जी दल ग्ररिवियों के सम क्रायनी में प्राया था उस ने उस के सब बड़े बेटेंां की घात किया या से यहूदा के राजा यहाराम् का पुत्र ग्रहज्याद् राजा हुआ ॥ २। खय श्रहज्याद् राजा रणा तव वयालीस' वरस का घा थीर यख्यलेम् मे एक ही घरस राज्य किया थीर उस की माता का नाम श्रतस्याष्ट्र चा जो स्रोमी की पोती शी ॥ ३। यह श्रप्ताय् के घराने की सी चाल चला क्योंकि उस की माता उसे दुष्टता करने की समित देती थी ॥ ४। श्रीर वद अहाव् क घराने की नार्ड यह काम करता था जा यहावा के लेखे घुरा है क्यों कि उस की पिता की मृत्यु के पीड़े वे उस की ऐसी सम्मति देते ये जिस से उसका विनाश दुखा॥ ५। स्रीर वट उनकी समाति के श्रनुसार चलता था श्रीर इसारल् के राजा ग्रहाय् के पुत्र यहाराम् के सम मिलाद् के रामीत् में प्रराम् के राजा एजाएल् से लहने की गया भीर प्ररामियों ने योराम् की घायल किया॥ ६। से राजा यहाराम् एस लिये लीट गया कि विजुल मे उन घायां का इलाज करार की उस की षारामियों के द्वाच से उस समय लगे जब बद घजाएल् के साथ लड रहा था श्रीर श्रहाय का पुत्र याराम् का यिज्ञेल् मे रागी रहा इस से यहूदा के राजा यद्देश्यम् का पुत्र भ्रद्धच्या हूँ उस की देखने

गया। १। स्रीर श्रष्टज्याद् का विनाश यदीवा की श्रीर से हुआ। क्योंकि बद्द ये।रास्की पास गया था कैसे कि जब बद <sup>यहा</sup> पहुचा तब उस के संग निस्शी के पाते येष्ट्र का साम्द्रना करने का निकस गया जिस का श्रीभेषेक यद्दावा ने इस लिये कराया षा कि यह प्रहास् के घराने की नाण करे॥ ८। थीर जब येटू प्रहाय के घराने की दरह देखा था तब उस की यहूदा के हाकिम श्रीर श्रव्हाचाइ को भतीने जा अन्नज्याद के टच्लुर घे मिले से। उस ने उन की घात किया॥ १। तब उस ने व्यवन्याद् के। कूंठा वह ते। श्रोमरीन् मे किपा **या** क्षा लोगों ने उस की पकड लिया और येष्ट्र के पास पहुचाकर उस की मार डाला तब यह कहकर उस को मिट्टी दिई कि यद्य यद्दी शापात् का पीता है जे। श्रपने सारे मन से यद्दावा की खील करता था। श्रीर क्रयस्याष्ट्को घराने में राज्य करने के योग्य कोई न रष्ट गया ॥

## (यहाप्राण्का राज्य.)

१०। जंब श्रष्टज्यार् की माता खतस्यार् ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया तब उस ने उठकर यहूदा के घराने के सारे राजवंश की नाश किया ॥ ११। पर यहेग्यवत् जो राजा की बेटी थी उस ने श्रष्टज्यार् के पुत्र योखाश् की घात देनिवाले राजकुमारा के बोच से चुराकर धार्ड समेत विक्रीने रखने की कीठरी में बिग दिशा यो राजा यहाराम् की बेटी यहाश्वत् जो यहायादा याजक की स्त्री श्रीर ख़हज्यार् की बहिन थी उस ने योखाश् की खतस्यार् से ऐसा किया रक्खा कि बह उस मार डालने न पार्ड ॥ १२। श्रीर बह उन की पास परमेश्वर के भवन में के बरस किया रहा इतने में श्रतस्यार् देश पर राज्य करती रही ॥

23. सातवें बरस में यहायादा ने हिया व वांधकर यरोहास के पुत्र खर्जयाद् यहाहानान् के पुत्र विकास एवं खोबेद के पुत्र खर्जयाद् खरायाद् के पुत्र मासेयाद् श्रीर जिक्री के पुत्र एलीशापात् इन शतपतियों से धाचा

<sup>(</sup>१) व राजा ८ . वर्ष में बाईस । (व) मूल में ग्राजयीह ।

के पराना की सुख्य सुख्य पुरुषों की एक द्वा करकी यह्यालेम् की ले खाये॥ ३। खीर उस सारी मगडली ने परमेश्वर के सवन में राजा के साथ वाचा बांधी श्रीर बहायादा ने उन से कहा सुनी यह राजकुमार राज्य करेगा जैसे कि यहावा ने टाकद के वश के विषय कहा है ॥ ४। से तुम यद काम करी अर्थात् तुम याजको श्रीर लेबीया की एक तिहाई के लेगा जा विचामदिन का धानेवाले हा सा सेवठीदारी करे ॥ ५ । थ्रीर रक तिहाई के लीग राजभवन पर रहे श्रीर एक तिहाई के लोग नेव के फाटक के पास रहे खीर सारे लेगा यहावा के भवन के खागनें। मे रहे॥ ई। पर याजको छोर सेवा टइल करनेहारे सेवीयों की होड थीर कोई यद्दीवा के भवन के भीतर न थाने पार वे ता भीतर थाएं क्यों कि वे यवित्र है पर सब लोग यहावा के सबन की चीकसी करे॥ ७। और सेबीय सेगा अपने अपने दाध मे इणियार लिये हुए राजा की चारें। स्रोर रहे स्रीर की कीई मधन के भीतर घुंचे का मार डाला जार श्रीर तुम राजाको श्राते जाते उस को स्मारहना॥ द। यहोयादा याजक की इन सारी आज्ञामों के धनुसार लेबीयों श्रीर सब यहूदियों ने किया उन्हों ने विश्वामदिन की श्रानेहारे श्रीर विश्वामदिन की जानेहारे दोना दलों के षापने ष्रपने जनों की श्रपने साथ कर लिया क्योकि यद्दीयादा याजक ने किसी दल के लेवीया को खिदान किया घा॥ ९ । तब यद्दीयादा यास्त्रकाने श्रतयतियों की राजा दाजद के बर्के श्रीर फरियां श्रीर ठार्लं जो , परमेश्वर के भवन से घीं दे दिई।॥ १०। फिर उस ने उन सब लोगों को खपने खपने हाथ मे इधियार लिंगे हुए मधन की दिक्खिनी कीने से लेकर **ज्ञारी कोने लो** बेली ख़ीर भवन के पास राजा की चारी स्रोर उस की स्नाड करके खड़ा कर दिया॥ १९। तव उन्हें। हे राजकुमार को बाहर ला उस की सिर पर मुक्कुट थीर साक्षीपत्र धरकर उसे राजा किया तब यहीयादा थीर उस की पुत्रों ने उस का प्रिमियेक किया श्रीर क्षेप स्त्रील चठे राजा जीता

बान्धीता २ । तस्र से यहूदा में घूमकर यहूदा के रहे ॥ १२ । जस्र स्रतस्याह् को उन सोगों का है।रा सक्ष नगरों में से लेबीयों को स्नीर इसारल् के प्रितरी जो दोड़ते श्रीर राजा को सराहते से सुन पड़ा तस्र छह लेगों के पास यहावा के सवन मे गई ॥ १३। श्रीर इस ने क्या देखा कि रांचा द्वार के निकट खभे के पास खडा है खीर राजा के पास प्रधान श्रीर तुरदी वजानेहारे खडे है श्रीर सत्र लोग स्नानन्द करते खीर तुर्रोहयां बक्षा रहे है थीर गाने बकानेहारे वाजे वजाते श्रीर स्तुति करते हैं, तब खतल्याह श्रपने वस्त्र फाइकर राजद्रोह राजद्रोह यो पुकारने लगी ॥ १८ । तम्र यद्यायादा याजक ने दल की षाधिकारी शतपतियों का बाहर लाकर उन से कहा कि उसे भवनी पांतिया के बीच से निकाल से साम्री श्रीर जो कोई उस के पीई। चले से। तलवार से मार हाला जार । याजक ने सा यह कहा कि उसे यहावा को भवन में न मार हाला ॥ १५ । से उन्हों ने दोना ग्रीर से उस की जगद दिई श्रीर वह राजभवन के घोडाफाटक के द्वार से। गई श्रीर घटा उन्हां ने उस की मार डाला।

**१६ । तब यहायादा ने खपने ख्रीर सारी प्रजा के** थीर राजा के बीच यदे। वा की प्रता दोने की वाचा वधाई ॥ १७ । तब सब लोगों ने वाल् के भवन की जाकर का दिया थार उस की वेदिया थार मुरती की टुकड़े टुकड़े किया और मत्तान् नाम वाल् के याजक को वेदियों के साम्हने ही घात किया। १८। तथ यहीयादा ने यहीचा के भवन के छाधिकारी उन लेघीय यासकी के श्रीधकार में ठद्दरा दिये सिन्दे दासद ने यहीवा के भवन पर दल दल करके इस लिये ठह-राया था कि जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही वे यद्दावा की द्वामव्यक्ति चठाया करें थीर दाकद की चलाई हुई विधि के अनुसार श्रांनन्द करे थार गाए॥ १९ । थीर उस ने यहाँवा की भवन के फाटकों पर डेबढ़ीदारीं के। इस लिये खड़ा किया कि जो किसी रीति से अशुद्ध हो से। भीतर जाने न पार ॥ २०। श्रीर वह भतपतियों श्रीर रईसें श्रीर प्रजा पर प्रभुता करनेहारी खैंगर देश की सब लोगों। की साथ करके राजा की यद्दीवा की भवन से नीचे

<sup>, (</sup>१) नूल में, दाकद के हाथा।

से गया श्रीर कंचे फाटक से द्वाकर राजभवन में आया खीर राजा को राजगट्टी पर वैठाया॥ २१। से स्वय से जा बानिन्दत हुए खीर नगर में श्रीत हुई। स्वत्थाह ते तसवार से मार हाली गई थी॥

28. जब योषाश्र रासा हुषा तब वह सात वस्य का था थीर यहशतेस् मे चालीस घरस राज्य करता रहा उस की माता का नाम दिख्या या जी वेशवा की घी ॥ २। धीर जब लों यहायादा याजक जीता रहा तब लें। यायाश् वह काम करताः रहा जी यहीवा के लेखे ठीक है ॥ इ। श्रीर यद्यायादा ने उस की दे। व्याष्ट कराये शीर उस ने घेटे घेटियां जन्माई ॥ ४। इस को पीड़े ये। आशू को मन में यदीया को भवन की मरम्मत करने की मनसा सपती।। १। से। उस ने यासकी सीर लेबीया की एकट्टा करके कहा वरस वरस यष्ट्रदा के नगरीं में जा जाकर सब इसा-रिलये से क्षेया लिया करी जिस से तुम्हारे पर-मेक्टर के भवन की मरम्मत दी देखे। इस काम मे पुर्ती करें। ताभी लेखीयों ने कुछ पुर्ती न किई ॥ ६। सी राजा ने यदे।यादा महायाजक की खुलवाकर पूका क्या कारण दे कि तू ने सेवियो की हुढ़ ष्राज्ञा मदी दिई कि यष्ट्रदा थीर व्यव्यलेस् से उस चन्दे का रुपैया ले आया जिस का नियम यहावा के दास मुसा भीर इसाएल की मरहली ने साक्षीपत्र के सब के निमित चलाया था। १। उस दुष्ट म्ली श्रतस्याए के घेटों ने तो परमेश्वर के भवन की तोड दिया और यहाबा के सबन की सब पवित्र किई हुई वस्तुरं वाल् देवताथीं कीं दे दिई भीं । दाकीर राखा ने एक संदूक धनाने की स्राज्ञा दिश बीर वह यदीवा के भवन के फाटक को पास वाद्यर स्क्ला गया॥ ९। तव यद्दा फीर यक्शलेम् मे यह प्रचार किया गया कि जिस चंदे का निवस परसेश्वर के दास सूचा ने जंगल से इसारल् में कलाया घा उस का क्षेया यहां को निमित्त ले याखी ॥ १०। से। सारे दाकिम बीर प्रका के सब लेगा श्रानन्दित है। क्षैया ले श्राकर

जब सी चन्दा पूरा न धुआ <sup>1</sup>सब सी संद्रक में हालते गये। १९। स्त्रीर जय जब घर चट्टक लेकीया के द्वाच से राजा के प्रधानीं के पास पहुंचाया जाता थार यह जान पहता था कि उस में रुपैया बहुत है तब तब राजा के प्रधान और मदायाजक का नाइव स्नाकर संदूक की खाली करते तव उसे लेकर फिर उस के स्थान पर रख देते थे॥ ५२। उन्टों ने दिन दिन ऐसा किया श्रीर वद्दत रुपैया एकट्टा किया तब राजा श्रीर यहे।-यादा ने वद रुपैया यदावा की भवन का काम कराने हारे। को दे दिया और उन्हों ने राजों श्रीर बढ़क्यों की यदीवा के भवन के सुधारने के लिये थीर सोहारीं थीर ठडेरीं की यहावा के भवन की मध्मत करने के लिये मज़री पर रक्त्या ॥ १३ । से कारीगर काम करते गये और काम पूरा देशता गया धीर चन्दों ने परमेश्वर का भवन जैसे का तैसा बनाकर दूछ कर दिया॥ १८। जब उन्हों ने बह काम निपटा दिया तव वे शेप रुपैये की राजा श्रीर यद्यायादा के पास ले ग्राये श्रीर उस से यद्यावा के भवन के लिये पात्र बनाये गये अर्थात् सेवा टचल करने थीर हानबलि चकाने के पात्र खीर धूपदान यादि सेने खांदी की यात्र। श्रीर सब ली प्रदेशियादा क्रीता रहा तब लें। प्रदेशिया के भवन में हामबाल नित्य च्छाये जाते थे ॥ १५। पर यद्दीयादा **ब्र**ढा हो गया श्रीर दीर्घायु होकर मर गया । जब वह मरातवण्क सातीस वरस का हुआ था॥ ९६। चीर उस की दासदपुर में राजाग्रीं के बीच मिट्टी दिई गई क्यों कि उस ने इसाएल् मे और परमेश्वर के ग्रीर उस के भवन के विषय भला किया था॥

१९। यहीयादा की मरने की पीक्टे यहूदा की द्वाकिमों ने राजा की पास जाकर उसे दगड़वत कि दे थीर राजा ने उन की मानी॥ १९८। तब वे अपने पितरों की परमेश्वर यहीवा का मवन के इकर अधेरों श्रीर मूरतों की उपासना करने लगे से उन के रेसे दोपी दोने के कारण परनेकर का की घ यहूदा और यहालेम पर भड़का॥ १९। तैं। भी उस

<sup>(</sup>१) मूल में कांग पर पट्टी चढी।

ग्रास फोर लाएं थीर इन्हों ने इन्हे चिता दिया पर चन्दें। ने कान न लगाया ॥ २० । **ख्रीर परमे**ध्वर का ब्रात्मा यद्यायादा याजक के पुत्र जक्ष्यीष्ट्रमें समा गया थीर यह लेगों से कपर खड़ा दीकर उन से कदने लगा परमेश्वर ये। कहता है कि तुम यहावा की ष्पाचाच्री की क्यें ठालते ही ऐसा करके तुम भाग्य-बान नहीं है। सक्तते देखे। तुम ने ते। यदे। या की त्याग दिया है इस कारण उस ने भी तुम की त्याग दिया है। २९। तब लेगों ने उस में द्रोह की ग्रोप्री करके राजा की श्राज्ञा से यदाया के भवन के श्रांगन में उस पर पत्थरवाइ किया ॥ २२। येा राजा ये। आश्र ने यह प्रीति विसराकर के। यदीयादा ने उस से किई थी उस के पुत्र की घात किया थीर मरते समय उस ने कहा यहावा इस पर दृष्टि करके इस का लेखा ले ॥ २३ । नये घरस के लगते खरामियों की चेना ने उस पर चठाई किई थै।र यहदा श्रीर यद्यलेम् का आकर प्रवा मे से सव घों किमो को नाण किया खीर उन का साराधन लूटकर दीमश्क के राखा के पास भेजा॥ २४। क्रुरामियाकी सेनाधोडे ही पुरुषों की ता स्नाई पर यद्दीवा ने सक बद्दत बडी सेना उन के छाध कर दिई इस कारण कि उन्हों ने अपने पितरी के परमेश्वर की त्याग दिया था। ग्रीर ग्री: थाश् का भी उन्हों ने दग्ड दिया ॥ २५ । श्रीर जब वे उसे वदुत ही रागी होड गये तब उस की कर्म्मचारियों ने यद्यायादा याजक के पुत्रा की रूपन के कारण उस से द्रोध की ग्रीष्ट्री करके उसे उस क्षे विक्रीने ही पर ऐसा मारा कि वह मर गया थ्रीर उन्दों ने उस की दाजदपुर में मिट्टी दिई पर राजाकों के कवरिस्तान में मधी॥ २६। जिन्हों ने उम वे राजद्रोप्ट की ग्रीष्ट्री किई से। ये ये या स्वर्थात् शिमात् श्रम्मोनिन् का युत्र जाखाद् श्रीर शिमीत् माखाविन् का पुष उद्योजायाद् ॥ २० । उस के येटेा के विषय और उस के विक्तृ जो वहें दगड की नवू-वत हुई उस' के थ्रीर परमेश्वर के भवन के वनने के विषय ये सर्व वार्त राजाओं के वृत्तान्त की पुस्तक में चान्दी में इसाएली दल की दे चुका हू उस के

ने उन को पास नवी भेले कि उन की प्रदेशवा को लिखी है। श्रीर उस का पुत्र खमस्याद उस के स्थान घर राजा छुखा॥

(भ्रमस्याह का बाध्य )

२५ जब स्त्रमस्याइ राज्य करने लगा तथ प्रचीस घरस का था श्रीर यस-श्रालेम में उनतीय व्यस लों राज्य करता रहा थीर उस की माता का नाम यदेशबहान् या से। यदशलेम् की थी॥ २। उस ने वह किया हो। यहावा के लेखे ठीक है पर खरे मन से न किया ॥ ३। जब राज्य उस की दाघ में स्थिर है। गया तय उस ने अपने उन क्षर्मचारियों का मार हाला जिन्हों ने उस के पिता राजा की मार हाला था॥ ४। पर उन के लहके-यालें की उस ने न मार हाला क्योंकि उस ने यहावा की इस बाजा के ब्रनुसार किया जा मुसा की व्यवस्था की पुस्तक से लिखीं है कि पुत्र के कारक पिता न मार डाला जाए थ्रीर न पिता के कारण पुत्र मार हाला लाग विस ने पाप किया है। से ई उस पाप के कारण मार हाला जाए ॥ ध । दीर व्यवस्याद ने यहूदा का धरन सारे यहूदियां स्रीर धिन्यामीनियां की एकट्ठा करके उन के पितरी के घराने। के श्रनु-सार सदसपतियों खीर जलपतिया के खिछकार मे ठदराया थार उन में से जितनों की श्रयस्या बीम वरस की वा उर से पाधिक भी उन की जिनती करके तीन लाख माला चलानेदारे थीर ठाल चठानेदारे घरे यहे योहा पाये ॥ ६। फिर उस ने एक लाख इवाएली ग्रूरवीरी की भी एक की किक्कार् घान्दी दे घुलवाकर रक्त्या ॥ ७ । परन्तु परमेश्वर के एक जन ने उस के पास प्राकर कदा दे राजा दक्षारल् की सेना तेरे सम जाने न पार क्योंकि बद्दादा इसा-पल् अर्थात् रप्रम् की सारी सन्तान के संग नदी रद्यता । द। तीभी तू जाकर पृथ्यारं कर थीर यह के लिये दियाव बांध परमेश्वर तुमे शत्रुकों के साम्दने गिराएगा क्योंकि सहायता करने श्रीर गिरा देने दोनों के लिये परमेश्वर सामर्थी है॥ १। प्रमस्याष्ट ने परमेश्वर के जन से पूका फिर जी सी किक्कार्

विषय यया करें। परमेश्वर के जन ने उत्तर दिया प्रमस्थाइ के पास यों कहला भेजा कि लवानीन यहें। सा सुक्षेत्र के भी बहुत क्षिक दे उसता है। पर क्षी एक अन्दर्ध हो ने लवानीन के एक देवदाक के पास क्षाया था जला कर हो हो ने लवानीन के एक देवदाक के पास क्षाया था जला कर हो हो ने लवानीन के एक देवदाक के पास क्षाया था जला कर हो हो ते लवानीन के एक देवदाक के पास क्षाया था जला कर हो हो ते लवानीन के एक देवदाक के पास क्षाया था जला कर हो हो ते लवानीन के एक देवदाक के पास क्षाया था जला कर हो हो ते लवानीन के एक देवदाक के पास क्षाया था जला कर हो हो ते लवानीन के एक देवदाक के पास क्षाया था जला कर हो हो ते लवानीन के एक सहये हो के रिवार के ला के पास के पास

यान ने शों को तेरे एाय से घला न सके उन की परमेश्वर के भवन में खों खेदेदीस् के पास मिले खेर खात में रू ग्री लगा ॥ १६ । घए उस से द्यात करी राजभवन में जितना राजाना था उस सब की खेर रहा या कि उस ने उस से पूका क्या एम ने तुमें वाजमवी ठदरा दिया है जुप रह क्या तू मार खाना लोट गया ॥ व्याहता है । तथ यह नवी यह कहकर जुप हो गया । व्याहता है । तथ यह नवी यह कहकर जुप हो गया । व्याहता है । तथ यह नवी यह कहकर जुप हो गया । व्याहता है । तथ यह नवी यह कहकर जुप हो गया । व्याहता है । तथ यह नवी यह कहकर जुप हो गया । व्याहता है । तथ यह नवी यह कहकर जुप हो गया वित्र गया है । यह । यहोत्यादा के पीके येग्राण का पुत्र यहूदा का विकार को मानी ॥ वित्र विवार को यह समात लेका वालमा को पास को यह समात लेका को पास को पास को यह समात को पास का पास को यह समात को पास का पास का पास को यह समात को पास का पास का पास को यह समात को पास का पास का पास को यह समात को पास का पास

क्षां उस का पीका करके उस की बहीं मार हाला ॥ २८ । | ये क्योंकि वह खेती का चाईनेहारा या ॥ ..१९ । फिर तब यह घोड़ों पर रखकर पहुंचाया ग्रया श्रीर उसे उस के प्रखाओं के बीच यहूदा के पुर में मिट्टी दिई गई ॥ (उक्जियोह् का राज्य)

र्हे तिस सारी यहूदी प्रका ने रिकायाह की जी सेलह स्वरस का था लेकर उस के पिता ग्रमस्याह् के स्थान पर राजा कर दिया॥ २। जब राजा यमस्याह् अपने पुरस्तास्री के संग साया उस के पीके विकायाह ने रलात नगर की दृढ़ करके यहदाको बध में फिर कर लिया। , ३। अब चीन्जियाह राज्य करने लगा तब से।लह बरस का था और यस्थलेम् मे बावन बरस लें। राज्य करता रहा थीर उस की माता का नाम यकी स्याह् था जा यदश लेम् की थी॥ ४। जैसे उस का पिता श्रमस्याद् वह किया करता था जा यद्दीवा को लेखे ठीक है वैसे ही वह भी करता था॥ ५। ख्रीर जकर्याद् के दिनों में जी परमेश्वर के दर्शन के विषय समक्ष रखता था। वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता या छीर जब तक यह यहोधाकी खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर उस की भाग्यवान किये रहा ॥ ई। सी उस ने जाकर पिलिश्तियों से युद्ध किया छीर ग्रत् यही छीर अर्थ-दोद् की शहरपनाई शिरा दिई ग्रीर स्रश्दोद् के खासपास ग्रीर पोलांक्तियों के बीच बीच नगर वसाये ॥ २ । श्रीर परमेश्वर ने पत्तिश्तियों श्रीर गूर्वाल्-वासी खर्रावयों श्रीर मूनियों के विक्ट उस की सद्दायता कि ई॥ ८। ग्रीर श्रम्मोनी उन्जियाह की भेंट देने लगे खरन उस की कीर्ति मिस के सिवाने लों भी फैल गई क्योंकि यह फ्रत्यन्त सामधीं दे। गया था॥ १। फिर चिक्तियाद् ने यक्शलेम् मे कोने के फाटक थीर तराई के फाटक थीर यहरपनाह के मोस पर गुम्मट बनवाकर हुक किये॥ १०। श्रीर उस को बहुत छोर घे से उस ने जगल में छीर नीचे के देश थील चैरिस देश में गुम्मट बनदाये खीर

उन्जियाह के योद्वाश्री की एक सेना थी. की जिनती यीरल् मुश्री श्रीर मासेवाह् सरदार द्वनन्याद् नाम राजा के रक हाकिम की बाजा से करते घे उस के बातुसार वह दल दल करके लडने की जाती थी॥ १२। पितरीं के घराने। के मुख्य मुख्य पुरुष जा श्रूरस्रीर चे चन की पूरी गिनती दो इजार ह सी घी ॥ १३। थीर इन के श्राधिकार मे तीन लाख साढ़े सात इजार की एक बड़ी सेना थी जी शत्रुखी के विस्तु राजा की सहायता करने की यह बल से युद्ध करने-धारे थे॥ १८। दन के लिये अर्थात् सारी सेना को लिये चिक्तिप्याद् ने कार्ल भाले टीप भिलम धनुप थै।र ग्रोफन के पत्थर तैयार किये ॥ १५ । फिर उस ने यब्ध लेम् में गुम्मटें। ख्रीर कंगुरें। पर रखने की चतुर पुरुपों के निकाले हुए यन्त्र भी वनवाये जिन के द्वारा तीर थीर बड़े बड़े पत्थर फेंक्रे जाएं। थीर चस की कीर्ति दूर दूर ले। फैल गई क्यों कि समे ब्रह्मत सदायता यदां तक मिली कि बद सामर्थी हा गयाँ॥

१६। परन्तु सब वह सामर्थी हो गया तब उस का मन फूल वठा थै।र उस ने विशासकर श्रपने परमे-प्रवर यहावा का विश्वासघात किया सर्घात् वर धूप की वेदी पर घूप जलाने की ग्रहावा के मन्दिर में घुस गया ॥ १७ । श्रीर प्रजर्याह् याजक सम की ची छें भीतर गया खीर उस की संग यदे। बा के अस्सी याजक भी जो स्रोर घे गये॥ १८ । धीर चन्दी ने चिक्तिय्याद् राजाका साम्दना करके उस से कहा हे चिन्नियाइ यद्वीया के लिये घूप जलाना तेरा काम नहीं हादन की सन्तान भ्रधीत् उन यासकीं ही का है चे। धूप चलाने का पवित्र किये गये है तू पवित्रस्थान से निकल जा तूने विश्वाध्यात किया है यदे। वा परमेश्वर की श्रोर से यह सेरी महिमा का कारख न होगा॥ १९। तब चिक्तियाद् ध्रूप जलाने की ध्रूपटान द्वाथ में लिये दुर भूंभला उठा खेार वट यां जक्तीं पर भुमला रहा चा कि या जकीं की देखते बहुत से कुराइ खुदवाये थेर पहाडों पर ग्रीर कर्मेल् यदीघा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उस में उस के कियान थ्रीर दाख की खारियों के माली कि माथे पर कीठ प्रगट हुआ। २०। श्रीर अक्षयीह (१) वा. जी परमेखर के नय मानने की शिका देता था। महायाजक ग्रीर सब याजकों ने उस पर दृष्टि किई

बीर वया देखा कि उस के माथे पर कोढ़ निकला है से। उन्हों ने उस की यहां से मटपट निकाल दिया वरन यद जानकर कि यहावा ने सुके को छी कर दिया है उस ने श्राप द्याहर जाने की उतावली किर्द 🛚 २१। भीर चित्रियाष्ट्र राजा मरने के दिन ली कोडी रहा थै।र कोड़ के कारण खला एक घर मे रहना घा यह तो यहीया के भयन में जाने न पाता था' श्रीर उस का पुत्र याताम् रासघराने के काम पर ठएरा बीर लेगों का न्याय करता था। २३। जादि म श्रन्त सी रिज्जप्याद के श्रीर कामी का धर्मन ती ष्रामाम् के पुत्र यणायाध् नवी ने लिखा॥ २३। निदान र्राज्जयाध् प्रयने पुरयाया के सम मीया श्रीर सम की उस को पुरेखाओं के निकट राजाओं के मिट्टी देने के खेत में मिट्टी दिई गई। उन्हें। ने तो कदा कि वद कोकी था। थार उस का पुत्र वाताम् उस क स्थान पर राखा हुआ।।

(योशान् का राज्य)

२७. ज्ञव योतास् राज्य करने समा तव पत्तीस वरस का या श्रीर यस्त्रालेम् में से।लद्द धरम सक राज्य करता रहा श्रीर उस की साता का नाम यदशा था की सादीक् की घंटी घी ॥ २ । उस ने यह किया की यहे।या के संख्ये ठीक है पर्धात हीशा उम के पिता उन्जिप्याह ने किया या ठीक यैसा ही उस ने किया तीभी वष्ट यद्दीया के मन्दिर में न घुषा। ग्रीर प्रजा के लाग तय भी विग्रही चाल चलते चे॥ ह। उमी ने यदेखा के भवन के ऊपरले फाटक की धनाया ग्रीर थ्रोपेल् की शहरपनाह पर बहुत सुक्क बनवाया॥ 8। फिर उस ने यष्ट्या के प्रदाही देश में कई एक नगर हुए किये और जगलों में गढ़ और गुम्मट वनाये ॥ । श्रीर वद व्यक्तीनियों के राजा सं युद्ध करके उन पर प्रवस हा गया सा उसी वरस म श्रामोनियों ने उसंको सी किङ्कार् चांटी खीर वस दम एकार कीर् ग्रेष्ट्र श्रीर कथ दिये श्रीर फिर दूसरे बीर तीसरे घरम में भी उन्हों ने उसे उतना ही दिया ॥ ६ । यो याताम् सामधी द्वा गया क्योंकि यद

यपने स्नाप की स्नपने परमेश्वर यदीवा के सन्मुख जानकर खरी चाल चलता शा ॥ ० । योताम् के स्नार काम स्नीर उस के सब युद्ध स्नीर उस की चाल चलन इन वार्ती का वर्णन ते। इसारल् स्नीर यदूदा के राजास्नों के वृतान्त की पुस्तक में लिखा है ॥ ६ । जब बह राजा हुस्ना तब ते। पचीस बरस का शा स्नीर यस्त्रालेम् में सेलह वरस तक राज्य करता रहा ॥ ९ । निदान योताम् स्नपने पुरखास्नों के संग सेथा स्नीर उसे दासदपुर में मिट्टी दिई गई स्नीर उस का पुत्र स्नाहान् उस के स्थान पर राजा हुस्ना ॥ (साहान् का राज्य)

२८ ज्ञाव आदाज् राज्य करने लगा तय यह बोच बरच का था श्रीर चेत्रिह वरस तक यहणलेम् में राज्य करता रहा श्रीर व्ययने मूलपुरुष दासद का सा काम नहीं किया जो यद्योधा के लेखे ठीक है। २। परन्तु बद दखारन् के राजाक्षा की की चाल चला क्षीर वाल् देवताक्षां को मूर्तिया ठलवाकर वनार्ड, ३। ग्रीर हिन्नोम् के घेट की तराई में धूप जलाया खीर उन जातियों के धिनीने कामा के ब्रनुसार सिन्दं यहावा ने इसाग-लिया की साम्टने से देश से निकाल दिया था प्रापने लडकेयाला का ग्राम में दोम कर दिया ॥ ४ । ग्रीर कचे स्थाने। पर खीर पद्माहियों पर श्रीर सब हरे यृक्षें के तले यह यांल चढ़ाया ख्रीर धूप जलाया करता था॥ ५। से उस के परमेश्वर यहाँचा ने उस की प्ररामियों के राजा के दाच कर दिया ग्रीर वे उस की जीतकर उस के बहुत से लोगों की बंधुबा करके दिमग्क को से गये। श्रीर यह इसारल्की राजा के यम में कर दिया गया जिस ने उसे घडी भार से मारा ॥ ई। श्रीर रमस्याध् को पुत्र पेकह् ने यहूदा में एक दी दिन में एक लाख बीस दकार सोगो की जी सब के सब बीर घे घात किया वयोक्ति उन्दें ने श्रापने पितरीं के परमेश्यर यहीया को स्याग दिया घा॥ ७। छीर जिक्री माम एक रप्रैमी घीर ने मासेयाद् नाम एक राजपुत्र की श्रीर राजभवन के प्रधान वजीकाम् की वीर रहकाना की की राजा के नीचे था मार डाला ॥ ८। भीर

<sup>(</sup>१) नूल में भवन में फटा था।

भुर्द

e f

इसारली ग्रापने भाइयों में से स्त्रियों घेटों श्रीर थीर वधुक्रों की ले राये थे॥ १८। श्रीर पलिश्तिया ने नीचे को देश ग्रीर यष्ट्रदाको दक्कियन देश को वेटिया की मिलाकर दे। लाख सोगी की वधुश्रा नगरी पर चळाई करके वैत्शेमेश बणालान्ह श्रीर करके थीर उन की बहुत जूट भी कीनकर शोमरीन् की ग्रीर ले चले ॥ ९। पर ग्रीदेद नाम यहावा का गरेरोत् को थै।र भ्रपने थपने गांधें। समेत सेको रक नबी वहां था वह शामरान् का स्नानेवाली सेना तिमा श्रीर ग्रिम्बो की ले लिया श्रीर उन मे रहने से मिलने की जाकर कहने लगा सुनी तुम्हारे पितरी स्रो थे॥ १९ । येा यहीया ने इसारल् को राजा आहाज् के परमेशवर यहावा ने यह दियों पर भुमलाकर उन को कारण यहूदा को दया दिया क्योंकि यह की तुम्हारे द्वाच कर दिया है श्रीर तुम ने उन की निरंक्ष्ण होकर चला श्रीर यहीवा से ब्रहा विश्वास-रेसा क्रोध करके घात क्रिया जिस की चिल्लाइट स्वर्श घात किया॥ २०। से। श्रश्र्य्का राजा तिल्यात्-ला पहुच गई है। १०। ग्रीर श्रव तुम ने ठाना है कि पिल्नेसेर् उस को विक्षु आया श्रीर उस की कप्ट बहूदियों थै।र यस्थलेमियों की अपने दास दासी दिया बल नहीं दिया ॥ २९ । श्राहान् ने ता यहादा करकी दवाये रक्खें क्या तुम भी श्रपने परमेश्वर पहावा के भवन और राजभवन और हाकिमी के परे में से के यहां दोषी नहीं हो ॥ १९ । से छा ख्रव मेरी सुने। धन निकालकर थाशूर्के राजाको दिया पर इस श्रीर इन बरधुश्री की जिन्हे तुम श्रपने माइया मे से उस की कुछ सद्दायता न हुई।। २०। श्रीर क्लेश से बन्धुया करके से प्राये हा सीटा दा यहावा का के समय इस रास्ता श्राष्टाज् ने यद्देष्टा से श्रीर भी कोष तें। तुम पर भडका है ॥ १२। तत्र रप्रैं मिये। के विश्वासघात किया ॥ २३ । श्रीर उस ने दामिश्क कितने मुख्य पुरुष ग्रार्थात् योद्यानान् का पुत्र ग्राज्यीह की देवतास्रो के लिये जिन्हों ने उस की मारा था वलि मिशक्तेमात् का पुत्र वेरेक्याइ शलूम् का पुत्र यहिन्-चढ़ाया कोंकि उस ने यह सीचा कि खरासी राजा-कियाइ श्रीर इस्दै का पुत्र श्रमासी सङ्गई से श्राने-श्रो को देवताश्रो ने उन की सहायता किई से में हारीं का साम्हना करके, १३। उन से कहने लगे उन को लिये व्यक्ति करंगा कि वे मेरी सहायता करे। तुम इन वधुश्री की यहां मत से बाबी क्वींकि तुम परन्तु वे उस के श्रीर, सारे इसारल् के नीचा खाने ने वह ठाना है जिस के कारण इस यहीवा के यहां को कारगा हुए ॥ २४ । फिर स्नाहाल ने परमेशवर की दे।यो हो जारंगे थ्रीर उस से हमारा पाप श्रीर देाप घठ भवन के पात्र बटोरकर तुक्वा डासे ग्रीर यहावा जारमा, इसारा दे। य तो बढा है श्रीर इसारल् पर को भवन को द्वारी की। बन्द कर दिया श्रीर ग्रन्थ-वद्त कोप भडका है। १४। से उन इधिपारबंदी श्रलेम् को सब कोना मे वेदिया बनाई ॥ २५ । श्रीर ने बंधुकों कीर लूट की हाकिमी क्रीर सारी सभा यहूदा को एक एक नगर में उस ने पराये देवताख्रीं को साम्दने क्रोड दिया॥ १५ । तस्र जिन पुरुपी को को ध्रुप जुलाने को लिये जचे स्थान बनाये श्रीर नाम कपर लिखे है उन्हा ने उठकर वधुक्रों की थ्रपने पितरी के परमेश्वर यहे। या की रिस दिलाई॥ ले लिया थ्रीर लूट में से सब नगे लेगों। की कपड़े २६। श्रीर उस के श्रीर कामी श्रीर स्नादि से सन्त थीर ज़ूतियां पहिनाई श्रीर खाना खिलाया थीर पानी लें। उस की सारी चाल चलन का वर्णन यहूदा श्रीर पिलाया थीर तेल मला थीर सब निर्वल लोगों की इस्राएल् को राजाओं के प्रभानत की पुस्तक में लिखा गदहीं पर चकाकर यरीक्षे को को खलूर, का नगर है।। २७। निदान स्नाहाज् स्रपने पुरसास्रों के स्मा क हावता है उन की भाइयों की पास पहुंचा दिया से।या श्रीर उस को यङ्गलेस् नगर में मिट्टी दिई तव ग्रामरान् का साट गये॥ 🔻 गर्च पर वह इसार्ल् के राजाक्षों के कर्वारस्तान मे

ं १६ । उस समय राजा श्राष्टाज् ने धाश्रूर् के राजाक्षी के पास भेजकर सहायता मांगी ॥ १७ । क्योंकि एदें।मियों ने यहूदा में श्राकर उस की मारा

(१) मूल में याटकर।

चस की स्थान पर राजा हुआ।

पहुचाया न गया। श्रीर उस का पुत्र हिल्कियाह

(हिल्कियात् की किइ हुई सुधराई)

उनतीस वरस ले। यस्थलेस् में राज्य करता रहा दिखाई घो ॥ ० । फिर उन्दों ने फीसारे के द्वार यन्द किये थीर दीपकों की शुक्ता दिया था थीर पवित्रम्यान में इसारल के परमेश्वर के लिये न ती धूप जलाया न देशमंद्राल चढाया था॥ ८। सी यदे।या का क्रोध यष्ट्रदा भीर यस्त्रलेम् पर भडका रे और उस ने रेसा किया कि यं मारे मारे फिरे श्रीर चिकत दीने श्रीर ताली यजाने का कारण दे। जाएं जैसे कि तुम श्रापनी श्रांखी से देख सकत ही ॥ ९। देखे। इस कारण हमारे वाप तलवार से मारे गये चौर इमारे बेटे बेटियां थीर स्त्रियां बंधुयाई में चली गई है। १०। ग्रय मेरे मन में यह है कि रमारल के परमेश्वर यहीवा से वाचा बांधूं इस लिये कि उस का महका हुआ की प एस पर से उतर जार ॥ ११ । हे मेरे घेटा ठीलाई म करा देखा दे।ने के लिये सुम्हीं की चुन लिया है।।

में से ग्रामासे का पुत्र महस् स्रोर श्रालवीह् का पुत्र र्द ज्ञाव हिल्कियाए राज्य करने लगा याएल बीर मरारीयों में से बब्दी का पुत्र कीश् बीर यहहोतेल् का पुत्र बार्या है। यहहोतेल् का पुत्र बार्याए बीर ग्रेशीनियों में से जिस्मा का पुत्र याषाह श्रीर याषाह का पुत्र रदेन्। श्रीर उस की माता का नाम खाँबयाए था की १३। धीर एलीसापान की सन्तान में से शिसी धीर जकर्याद् की घेटी घो ॥ २ । जैसे उस के मूलपुष्क पूरल् श्रीर ग्रासाम् की सन्तान में से जकर्याद् ग्रीर दाक्षद ने वही किया था की यदावा के लेखे ठीक मतन्याद्, १४। और हमान् की सन्तान में से यदूरल् है बैसा ही उस ने भी किया॥ इ। श्रवने राज्य के श्रीर श्रिमी श्रीर यदूतून की सन्तान में से श्रमायाह पहिले घर की पहिले महीने में उस ने यहे। या को खीर उन्नीरल् ॥ १६ । ये अपने भाइया की एकट्टा भवन के द्वार खुलवा दिये थे।र उन की सरम्भत भी कर अपने अपने की पवित्र करके राजा की उस कराई ॥ ४। तय उस ने पालकों थीर लेबीयों की याचा के अनुसार जी उस ने पहीया से यचन पाकर से प्राक्तर पूरव के चैक्त में एकट्टा किया, पा प्रार दिई घी यहावा के भवन के शुट्ट करने के लिये उन से कदने नगा है सेवीया मेरी सुना प्रव प्रापन भीतर गये। १६। तव याजक यहावा के भवन के श्रपने की पश्चित्र करे। श्रीर श्रपने पितरा के परमेश्वर भीतरी भाग के शुद्ध करने के लिये उस में जाकर यदेग्या के भयन की पवित्र करे। श्रीर पवित्रस्थान यदेग्या के मन्दिर में जितनी खशुद्ध वस्तुरं मिली में से मैल निकाली । ६। देखी एमारे पुरखाखी ने चन सब की निकालकर बदीबा के मधन के खागन विज्ञवासघात करके वह किया था जो धमारे परमे- में ले गये श्रीर लेबीया ने उन्हें उठाकर बाहर किद्रीन् प्रथर प्रदेश्या के लेखे युरा है थै।र उस की त्याम के नाले में पहुचा दिया।। १७। पहिले महीने के करके परीया के नियास से मुद्द फेरकर उस की पीठ पहिले दिन की उन्दें। ने पवित्र करने का आरम किया श्रीर उसी मदीने के श्राठवे दिन की वे यदावा के ग्रीसरे हो ग्रा गये से उन्दों ने यहावा के भवन की प्राठ दिन में पवित्र किया थीर पहिले महीने के से।लएर्च दिन की। उन्हां ने उसे निपटा दिया॥ १८। तव उन्दें। ने राजा दिल्कियाह् के पास भीतर वाकर कहा हम यद्दीया के सारे मेवन की भीर पात्री समेत रामवाल की बेदी ग्रीर भेट की राटी की मेज की भी शृद्ध कर चुके॥ १९। श्रीर जितने पात्र राजा खादान् ने खपने राज्य में विश्वासघात करके र्फेक दिये उन की। इस ने ठीक करके पवित्र किया दै और वे यदे। वा की वेदी के साम्दने रक्खे हुए है ॥ २०। से राजा हिल्कियाह सबेरे उठकर नगर

के दाकिमा की स्कटा करके यदावा के भवन की गया ॥ २१ । तय वे राज्य श्रीर पवित्रस्थान श्रीर यदेखा ने यापने सन्मुख खडे रहने सीर अपनी सेवा | यहूदा के निमित्त सात वकड़े सात मेढ़े सात भेड के टरल करने भीर अपने टरलुग स्रीर ध्रूप खलानेहारे यही ग्रीर पापश्रलि के लिये शत बकरे ने स्राये भीर उस ने हाइन की सन्तान के लेबीयों की उन्हे यहावा १२। से ये सेबीय उठ खड़े हुए कर्षात् कहातिया की बेदी पर चढ़ाने की आज्ञा दिई ॥ २२। से उन्हों

ने ब्रह्म डे बॉल किये श्रीर यांत्रकों ने उनका लोड़ लेकर येदी पर छिड्क दिया तव उन्हों ने मेठे बलि किये श्रीर वन का लोड़ भी वेदी पर क्रिड़क दिया ब्रीर सेंड् के बच्चे बालि किये थे।र उनका भी लाडू वेदी पर क्रिडम दिया॥ २३। तव वे पापवस्ति की वकरों की राजा श्रीर मण्डली के साम्हने समीप से श्राये श्रीर उन पर खपने छपने हाथ टेको ॥ २४ । तब याजकों ने उन को बील करको उन का ले। छू वेदी पर पापवाल किया जिस से सारे इसारल् की सिये प्रायश्चित किया जाए क्यों कि राजा ने डेामर्काल क्षीर पापर्वाल सारे इस्राप्ल् के लिये किये जाने की थाचा दिई घो॥ २५। फिर उस ने दाकद श्रीर राजा के दर्शी गाद खैार नातान् नवो की प्राज्ञा को अनुसार की यहावा की स्त्रीर से सस के निवया के द्वारा आई थी कांक सार्रियां खीर बीखाए लिये इए लेबीयों की यहावा की भवन में खडा किया। ६६। सा लेबीय दाजद को पतावे बाजे लिये हुए श्रीर याजक तुरिहयां लिये हुए खहे हुए॥ २०। तन हिज्-कियाह ने वेदी पर दामबलि चठ्ने की याचा दिई थीर जब द्वामबलि चढने लगा तब यद्वावा का गीत यारंभ दुया थार तुरद्यां थार इसारल् के राजा दाजद के बार्ज वजने लगा २८। श्रीर सारी मगरली के लेता दरहवत् करते थार गानेहारे गाते थार तुरही फ्रुक्समेहारे फ्रुक्सते रहे यह सब तख ले। हीता रहा जब ले। धामवाल चक न चुका ॥ २९ । श्रीर जब वाल चक सुका तब राका श्रीर कितने उस के सम वहां श्रे उन यभांने सिर सुकाकर दण्डवत् किई॥ ३०। श्रीर राजा दिज्ञिकयाद्व थ्रीर दाकिमों ने लेबीयां को णाचा दिई कि दाजद थै।र श्रामाए दर्शी के भजन गाकर यहावा की स्तृति करी से उन्हों ने श्रोनन्द के साथ स्तुति किई छीर सिर नवाकर दराउवत् किर्द ॥ ३९ । तब दिन्कियाद कदने लगा ख्रब तुम ने यद्देश्या के निमिश्त अपना सस्कार किया, है से समीप स्नाकर यहेश्या के भवन में मेलबलि स्नार धन्य-वादवित पहुचाक्षा । से मन्द्रनी के क्षेगा ने मेलवित द्भीर धन्यवादवाल पंहुचा दिये कीर जितने अपनी (१) मूल में अधम ।

इच्छा से देने चाहते थे चन्हा ने द्वामखिल भी पहुचाये॥ ३२। क्षेा होमर्वालपशु मगडली क्षे-लाेग ले खाये **उन** की गिनती सत्तर-वैल एक सा मेढ़े श्रीर दो सा भेड के बच्चे घो ये सब यहावा के निमित्त दे। मबलि की काम में याये॥ ३३ । ख्रीर पवित्र किये हुए पशु स सी वैल ग्रीर तीन इजार भेड़बकरियां घी॥ ३४। परन्तु याजक रेसे घोडे घे कि वेष्मव होमवलिपशुक्री की खाले न उतार सके से। उन के भाई लेबीय तब लों उन की महायता करते रहे जब ले। यह काम निषट न गया थीर याजको ने खपने की पांचत्र न किया खोकि लेवीय अपने की पवित्र करने के लिये याजको से श्रीधक सीधे मन के थे। ३५। श्रीर फिर हे। मर्वालपशु बहुत घे थीर मेलवलिपशुखों की चर्वी भी वहुत की छीर एक एक द्वीमवलि के साथ क्रर्घभी देना पढ़ा यें। यदे। वा के भवन में की उपा-सना ठीक किई गई॥ ३६। तब हिल्कियाह थीर सारी प्रज्ञा की लोग उस कान की कारण स्नानन्दित हुए जी यहाद्या ने श्रापनी प्रजा के लिये तैयार किया षा क्योंकि बह काम खचानक ही गया था॥

(हिज्कियार्का माना हुया फसह)

30. फिर हिल्कियाह् ने सारे इसारल् श्रीर यहूदा में कहला भेजा श्रीर रवैम् श्रीर मनक्को को पांच इस श्राधय को पत्र लिख भेने कि तुम यदणलेम् की यद्दीवा के भवन में इसारल के परमेश्वर यहावा के लिये फसह मानने को श्रास्त्रो ॥ २ । राजा श्रीर उस के हाकि में श्रीर यह शलेम् की मण्डली ने ते। सम्मति किई श्री कि इम फसद् की दूसरे महीने में मानेगे ॥ ३। क्यों कि वे उसे चस समय में इस कारवा न मान सकते थे कि घोड़े ही याजकों ने श्रापने श्रापने की प्रतिक्र किया घा थ्रीर प्रजाको लोग यरू शलेम् मे एकट्टेन हुए श्रे ॥ 8 । श्रीर यह बात राजा श्रीर सारी मगडली की श्राच्छी लगी॥ ५। तव उन्हों ने यह ठइरा दिया कि वेर्येवा से लें दान् लें के सारे इसारलियों मे यष्ट प्रचार किया जाए कि यस्थलेम् मे इसारल् के परमेश्वर यहाया के लिये फस्ह मानने की, खले श्रास्त्रे। बहुत लागा ने ता उस की बैसा न माना मा सैशा लिखा है से। एरकारे रासा श्रीर उस को | दिन को। उन्हों ने फसद् के पशु बलि किये से। याजक दाकिमा से चिट्टियां लेकर राजा की आज्ञा के अनु-श्वार शारे दसारल् श्वीर यहूदा में घूमे श्वीर यह करते गर्व कि है इसाएलियों इद्राईमि इम्हाक् कीर इराएल के परमेश्वर यदाया की खार फिरा कि घर तुम घर्च हुण लागों की खार फिरे ला ष्यश्रार्के राजार्था के दाध से दासे हुम दे।।। ।। कीर कपने प्रस्वाकी कीर भारका के समान मत यना जिन्हों ने वापने पितरा के परमेश्वर यहावा से विज्ञवासमातं किया था थार इस ने उन्दे चिकत दीने का कारण कर दिया जैसे कि तुम्दे देख पहला है। दा ग्रह ग्रापने पुरस्ताकी की नाई इठ न करे। ग्रहेग्या की यसन' रेकर उस की उस पवित्रस्थान की पाणी लिसे उस ने सटा के लिये पवित्र किया है खीर खपने परमेश्वर पहाळा की उपासना करा कि उस का भड़का एका काप तुम पर से उतर जाग। र । यदि सुम यदीयाकी भीर फिरो ती जी तुम्लारे भार्को खीर सहयोधांसी की वन्धुया सरके से गये है से। उन पर दया करंगी खीराध्ये इस देण से लैं। हमें पार्गी क्योंकि सुम्हारा परमेग्टर यहीचा श्रनुग्रच्कारी श्रीर दयालु है स्नीर यदि तुम उस की थोर फिरा ता यह थाना मुछ तुम से फेरे न रहेगा। १०। यो घरकारे रप्रेम् खार मनका के देशों में नगर नगर दाते दुण क्षयूलून् तक गये पर उन्दांने चन की एंसी किई थीर उन्हें ठट्टी में पहाया। १९। ताभी थाणर् मनण्णे थीर खयूलून् में से सुक लोग दीन देख्तर यरशहेम् की व्याये॥ १३ । स्रीर यहूदा म भी परमेक्टर की रेसी शक्ति हुई कि व एक मन शिकर है। खाचा राला थीर शांकिमी ने यहाया के यत्रन के व्यनुसार दिई थी उसे मानने की नरपर हुए॥ १३। सा यहात लागा यदशनेस् मे एस लिये एकट्टे हुए कि दूसरे महीने में खदामीरी राटी का पर्छ माने थीर यहुत भारी सभा दो गई॥ १८। थीर उन्दें ने चठकर यस्जानेम् मे की बेदिया थीर घूप जलाने के यय स्थाना का उठाकर किहीन् नाले में फेंक दिया ॥ १५ । तथ दूसरे महीने के चीदस्व | वहरे थीर सात हजार भेड वकरिया दे दिई (१) चूम में ए।य।

थीर लेबीय लिज्जत हुए थीर अपने की पवित्र करके देामव्यतियों का यदीवा के भवन में ले ष्राये ॥ १६ । ग्रीर वे ष्रपने नियम के ग्रनुसार षर्घात् परमेश्यर के बन मूर्ची की व्यवस्था के अनुसार श्रपने अपने स्थान पर खड़े हुए और याजकों ने लेाहू की सेवीयों के दाघ से सेकर किंद्रक दिया॥ 90। कोंकि सभा में घटुतेरे थे जिन्हों ने अपने की पवित्र न किया था से सब अशुद्ध लेगों के फसह के पशुकी की वाल करने का विधिकार लेथियों की दिया गया कि उन का यदीवा के लिये पवित्र करे ! १८। यदूत से लोगों ने कर्षात् स्प्रेम् मनम्बे दस्साकार् ग्रीर बयूलून् में से बहुती ने ग्रापने की शुद्ध न किया धा तामी वे फसद् के पशु का नास लिखी दुई विधि के विकट्ट खाते थे। क्योंकि दिल्कियादु ने उन की लिये यह प्रार्थना किई घी कि यहावा का भला है सा उन सभा को पाप कांप दे, १९ । जी परमेश्वर की ग्रर्थात् श्रपने पितरी के परमेश्वर यहावा की खोल में मन लगाये है चाहे वे पश्चित्रस्थान की विधि के अनुसार शुद्ध न दें।। २०। खीर यदेखा ने हिल्लिक्यांच् की यह प्रार्थना सुनकर लोगों की चंगा किया था ॥ २९ । खीर को इसारली यम्थलेम् मे दासिर ये सा सात दिन ली प्रावसीरी राटी का पर्व्य घडे प्रानन्द से मानते रहे साैर दिन दिन संघीय थीर याजक संचे भव्द के वाचे यदावा के लिये बजाकर यदावा की म्तुति करते रहे॥ २२। फ्रीर जितने सेघीय यहावा का भवन युद्धिमानी से साथ करते थे उन को रिक्कियाह ने धीरच यन्धाया । यों व मेलबलि चढ़ाकर थीर ध्रपने पितरें के परमेश्वर यद्यावा का धन्यवाद करको उस नियत पर्क्य के सातों दिन खाते रहे॥ ३३। तथ सारी समा ने समाति विक्रं कि एम थीर सात दिन मानेंगे से उन्हों ने कार सात दिन प्रानन्द से माने ॥ २४ । स्वीक्ति यहदा के राक्षा दिक्किणाइ ने सभा की एक इजार

<sup>(</sup>१) मूल में साय।

ग्रीर द्वांकिमों ने सभा की एक इकार बक्डे कीर दस इकार भेड़ बकारियां दिई' कीर बहुत से याजकों ने ग्रापने की पांचन किया ॥ २५ । तब याजकों कीर लेबीयों समेत यहूदा की सारी सभा छीर इसारल् में से ग्राये हुखों की सभा छीर इसारल् के देश से ग्राये हुए ग्रीर यहूदा में रहनेहारे परदेशी इन स्मा ने ग्रानन्द किया ॥ २६ । सा यवशलेस् में बड़ा ग्रानन्द हुआ क्योंकि दाकद के पुत्र इसारल् के राजा मुलैमान के दिनों से रेसी बात यवशलेस् में न हुई थी ॥ २० । निदान लेबीय याजकों ने खड़े हाकर प्रजा की ग्राशीवाद दिया ग्रीर इन की सुनी गर्ई भीर इन की प्रार्थना इस के पांचन धाम तक ग्राथात् स्वर्थां तक पहुंची ॥

( हिज्कियाह् का किया हुन्ना उपासना का प्रवन्थ.)

३१ • ज्ञब यह सब हो चुका तब जितने इसारती शांबर ये उन स्मा ने यहदा के नगरी में जाकर सारे यहदा और विन्यामीन श्रीर रप्रैस श्रीर मनक्ष्ये में की लाठी की ताह दिया यशेरा की काट हाला थीर कवे स्थाना ग्रीर वेदियों का गिरा दिया यहां ली कि उन्हों ने उन सब का अन्त कर दिया। तब सब इसारली श्रपने श्रपने नगर की लैंग्डिकर ध्रपनी श्रपनी निज मूर्मि से पहुचे ॥ २ । श्रीर डिक्कियाइ ने याजको के दला की थीर लेबीयों की बरन याचकी श्रीर सेवीया दोनों की दल दल के अनुसार स्नीर एक एक मनुष्य को एस की सेवकाई के ग्रनुसार इस लिये ठहरा दिया कि व यद्दोवा की कावनी के द्वारों के भीतर हेामबलि मेलबलि सेवा टहल धन्य-वाद क्रीर स्तुति किया करे॥३।फिर **एस** ने श्रपनी सर्पात से से राजभाग की हामबालियों के लिये ठक्षरा दिया श्रंभीत् सदीरे श्रीर सीम के हीम-र्घाल ग्रीर विश्वाम श्रीर नधे चांद के दिनों श्रीर नियत समया के द्वामुखाल के लिये जैसे कि यहावा की व्यवस्था में लिखा है ॥ ४। श्रीर उस ने यहशलेम् मे रहनेदारे रोशों की यासकों थेर असेबीयों के भाग देने की आचा दिई इस लिये कि वे यहावा की

व्यवस्था के काम मन लगाकर कर सकें।। ५। यह श्राचा सुनते ही<sup>र</sup> इश्वारली श्रन्न नये दाखमधु टटके तेल मधु यादि खेती की सब भाति की पहिली उपज बहुतायत से देने थार सब वस्तुयों का दश-मांश बहुत लाने लगे ॥ ६ । श्रीर की इसारली श्रीर यहूदी यहूदा के नगरा में रहते थे वे भी वैलें। शार भेड बकरियों का दशमांश श्रीर उन पवित्र वस्तुश्रीं का दशमांश जो उन के प्रमेश्वर यद्दीया के निमित्त पवित्र किई गई घीं ले खाकर राशि राशि करके रखने लगे ॥ ७। यह राशि लगाना उन्हों ने सीसरे महीने में खारंभ किया और सातव महीने में पूरा किया॥ ८। जब दिल्कियाट् श्रीर द्वाकिमा ने आकर राशियों की देखा तब यद्दीवा की श्रीर उस की प्रका इस्तारल् की भी धन्य धन्य कहा a र। तब दिक्कियाद् ने याजकों खैर लेबीयों से उन राधियों के विषय पूका॥ १०। श्रीर श्राचरीह महायाजक ने जा सादीक् के घराने का या उस स कदा जब से लेग यहीया के भवन में उठाई दुई में टे लाने लगे तब से इम लोग पेट भर खाने की पाते हैं वरन बहुत बचा भी करता है क्यों कि यहोखा ने अपनी प्रजा की आधीय दिई है श्रीर जी बचरहा है उसी का यह बड़ा छेर है।। १९। तब हिज्जियाह् ने यहे।वा के भवन में के।ठरियां तैयार करने की आज्ञा दिई छीर वे तैयार किई गई ॥ १२। तब लोगों ने चठाई हुई भेटें दशमांश श्रीर पवित्र क्रिई दुई वस्तुरं सञ्चाई से पदुचाई थै।र उन के श्राधिकारी मुख्य सा केानन्याइ नाम एक लेबीय थीर दूसरा उस का मार्ड धिमी था॥ १३। श्रीर क्रीनन्याइ श्रीर उस के भाई श्रिमी के नीचे छिज्-कियाह राजा श्रीर परमेश्टर के मधन के प्रधान श्रवर्याह् दीनों की श्राज्ञा से श्रहीरल् श्रवज्याह्' नष्टत् यसाहेल् यरीमात् याजाखाद् एलीएल् यिस्मक्याद् महत् श्रीर वनायाह् मी खोंचिकारी थे। पर । श्रीर परमे-भवर की दिये हुए स्वेच्छावलियें का अधिकारी यिमा लेवीय का पुत्र कीरे था जा पूरकी काटक का डेयकीदार

<sup>(</sup>१) मूल में उठाई।

<sup>(</sup>१) मूल में ध्यवस्था में यस पक हैं।- (२) मूल में यह आहा। मूटते ही।

था कि यह यहाया की उठाई हुई भेंटें थार परम- श्राया थार यहशलेम् से लड्ने की मनसा करता है. पवित्र यस्तुम वांटा करे। १५। प्रीर उस के ब्राधिकार में रदेन मिन्यामीन येश शमायाद समर्याद्व सीर शकन्याष्ट्र याजकों के नगरी से रहते थे कि वे वया बड़े क्या होटे अपने भारपों को उन के दलों के खनुसार सञ्चार्च से दिया करे. १६ । श्रीर उन से खल**ग** उम का भी दें जी पुरुषों की यंशायली के अनुसार शिने क्षाकर तीन घरस की अवस्था के वा उस से अधिक चे ब्रीर अपने अपने दल के अनुसार अपनी अपनी सेव-कार नियाहने का दिन दिन के कान की अनुसार यदेशवा के भवन में जाया करते थे, १७। ग्रीर उन याजकों के भी दें जिन की यंशायली ते। उन के पितरी के घरानी के अनुमार किई गई खीर उन लेबीवी को भी हो। बीस बरस की शबस्या से से आही की। थ्रपने प्रपने दल के श्रनुसार श्रपने थ्रपने काम निवाहते थे. १८। श्रीर सारी सभा में उन के यालयहों स्त्रियों घेटे। श्रीर देटिया का भी हैं जिन की यंशायली घी वयोंकि वे सञ्चाई से अपने के। पवित्र यरहे है ॥ १९ । फिर टाइन की सन्तान के धालकों की भी जी प्रपने प्रपने नगरीं के चराईवाले मैटान स रक्तों घो देने के लिये ये पुक्य उत्तरे ये जिन की नाम कपर सिखे हुम चे कि वे यालकों के सब पुन्धों सीर उन सब सेवीयों की भी भाग दिया कर जिन की वंशावली थी। २०। थीर सारे यष्ट्रदा में भी दिल्कियाद न रेसा ही प्रयंघ किया और सा सुक उस के परमेण्यर यदेाया के लेखे भला छै।र ठीक छै।र सन्नाई का चा वसे यह करता था॥ २१। श्रीर की की काम वस ने परमेश्वर के भवन में की स्पासना थीर व्यवस्था धीर श्राज्ञा के विषय प्रापने परमेश्वर की योज में किया से। उस ने प्रापना सारा मन लगाकर किया भीर उस में कृतार्थ दुवा।

(समेरीन की सेना की पटाई पीर विनाय)

३२. इन याती श्रीर इस सञ्चाई की पीके प्रश्नार का राजा सन्देरीय स्थाकर यहूदा में पैठा थीर गढवाले नगरी के विरुद्ध होरे डालकर उन में श्रापने साम के लिये नाका करने की श्राजा किई। २। यह देखकर कि सन्देरीय निकट

इ। रिज्कियार ने अपने साकिमां ग्रीर बीरां के साप यह सम्मति किई कि नगर के बाहर के सेतीं की पार्टेगे। थ्रीर उन्दें ने उस की सहायता किई॥ ४। या यहुत से लोग रक्ष हे हुए बीर यद कल्कर कि अप्रयूर्के राजा यहां स्राकर क्यों बहुत पानी पारं सब सेती की पाट दिया थीर उस नदी की मुमा दिया जी देश के बीच देशकर बहुती थी। पू। फिर दिव्कियाष्ट्र ने दियाव बांधकर ग्रहरपनाट जदां कदीं टूटी थी यहां उस की बनवाया ग्रीर चस की गुम्मटी के व्यावर क्वा किया कीर बाहर रक खीर धरूरपनाट बनवाई बीर दाऊदपुर से मिल्ली को हुठ किया ग्रीर बहुत से तीर ग्रीर ठालें बन-वार्ह ॥ ६। तय उस ने प्रका की कपर सेनापति ठप्राक्षर उन की नगर के फाटक के चैकि में एकट्टा किया थीर यह कहकर उन की धीरज बन्धाया कि, 0। दियाव वांधी ग्रीर हुठ हा तुम न ते। श्रिश्रार्के राजा से हरी थीर न इस के संग की सारो भोड़ से थै।र तुम्हारा मन कञ्चान ही क्योंकि को इमारे संग है से उस के स्तिया से बड़ा है। प्रार्थात् उस का सद्दारा ते। मनुष्य द्वी दे पर दमारे सा धमारी सदायता श्रीर दमारी स्नार से युद्ध करने की दमारा परमेण्वर ग्रष्टीचा है। से प्रका के लोग यष्ट्रदा के राजा दिज्कियाद् की वातें पर भरासा किये रहे॥

(। इस के पीछे अश्रूर् का राखा सन्देरीव जा सारी सेना समेत लाकी में के साम्दने पढ़ा मा उस ने यापने कर्म्भवारियों की यद्यक्षेम् के पास यहदा के राजा दिन्कियाद् श्रीर उन स्य यद्दे दियी से जी यक्शलेम् में घे ये। कहने के लिये भेजा कि, 90 । श्रश्यूर् का राजा सन्देरीय यों कष्टता है कि तुम किस का भरोसाकरते दी कि तुम घेरे दुर यस-श्रतेम् में यैठे रहते दे। १९। क्या हिल्कियाह् तुम से यद कछता दुवा कि दमारा परमेश्वर यद्दीया दम की प्रम्थूर्क राजा के पंजे से घचारगा

<sup>(</sup>१) जूल में का मुख। (२) जूल में, उस की सग मास की याह। (१) जूल में राउय।

तुम्हें नहीं भरमाता कि तुम की भूखीं प्यायें। ने अक्कूर् के राखा की कावनी में के सब कूरवीरी मारे ॥ १२ । क्या उसी हिज्कियाह् ने उस प्रधाना श्रीर सेनापतियों की नाम किया से बह के अंचे स्थान श्रीर घेटियां दूर करके यहूदा श्रीर यम्ब्रालेम् की खाजा नहीं दिई कि तुम रके ही वेदी के साम्हने दरस्वत् करना थै।र उसी पर ध्रूप जलाना ॥ १३। क्या तुम की मालूम नहीं कि मैं ने थीर जेरे पुरकाओं ने देश देश के सब लोगों से क्या क्या किया है क्या उन देशों में की जातियों के देवता किसी भी उपाय से अपने देश की मेरे हाथ से यवा सकी ॥ १८ । जितनी जातिये। की मेरे पुरवायों ने सत्यानाथ किया चन के सब देवतायों में से ऐसा कीन या जा श्रपनी प्रजा की मेरे दाय से यदा यका थे। फिर तुम्हारा देवता तुम की मेरे दाघ से कींचे बचा चकेगा॥ १५। चेा षाद्य हिक्कियाह तुम को इस रीति भुलाने वा बद्दकाने न पार खार तुम उस की प्रतीति न करी क्योंकि किसी चाति या राज्य का कोई देवता व्यपनी प्रचा की न ता मेरे द्वाय से बचा सका न मेरे पुरखायो के दाब से सा निश्चय है कि तुम्हारा देवता तुम की मेरे द्याध से न बचा सकेगा। १६। इस से भी श्राधिक एस के कर्म्मचारियों ने यद्दीया परमेश्वर की ग्रीर उस की दास द्विज्ञियाद् की निन्दा कि ई॥ १०। फिर उस ने ऐसा एक पत्र भेजा जिस में इसारल् के परमेग्रवर यहोवा की निन्दा की ये बात सिसी वी कि जैसे देश देश की जातियों के देवतास्त्रों ने स्रपनी स्रपनी प्रजा की मेरे डाथ से नहीं बचाया बैसे ही हिल्कियाह् का देवता भी श्रयनी प्रका की मेरे दाश से न खवा सकेगा ॥ १८ । स्रीर सन्दीं ने करी ग्रज्य से सन यस्-श्रलेमियों की जी शहरपनाष्ट पर बैठे थे यहूदी बीली में पुकारा कि उन की हराकर भभराएं जिस से नगर को ले लें॥ १९। ग्रीर उन्हों ने यस्थलेस् की परमेश्वर की ऐसी चर्चा किई कि माना पृष्टियी के देश देश की लेगों के देवताओं के बराबर था की मनुष्यों के वनाये हुए हैं॥ २०। ग्रीर इस की कारण राजा विज्ञिक्याह् ग्रीर श्रामे।स् के पुत्र यशायाद् नवी दोनों ने प्रार्थना किई छीर स्वर्गकी छोर दे। हाई

लिक्जित देशकर खपने देश की लैंग्ट गया थीर अब वह खपने देवता के भवन में या तव उस के निज पुत्रों ने वधीं उसे सलवार से मार डाला ॥ २२ । येां यद्दावा ने दिन्कियाद् थीर यस्यलेम् के निवासियों को षश्यूर के राजा सन्देरीय श्रीर भार सभी के द्वाच से बचाया श्रीर चारी खोर उन की भ्रमुवाई किई ॥ २३ । थार वद्दत लाग यदशलेम् का यदावा के लिये भेंट खीर यहूदा के राजा हिज्जिक व्याद् के लिये ग्रनमोल घलुएं ले प्राने लगे ग्रीर उस समय से वह सब जातियों के लेखे मदान ठदरा॥

(हिन्कियाह का उत्तर चरित्र)

२४। उन दिना छिज्कियाष्ट् रेसा रागी छुमा कि मरा चाहता या तव उस ने यहावा से प्रार्थना किर्द थीर उस ने उस से वात करके उस के लिये एक चमत्कार दिखाया॥ ३५। पर द्विज्किया हुने चस चपकार का वदला न दिया क्योंकि चस का मन फूल उठा चा इस कारण कीप इस घर बीर यष्ट्रदा श्रीर यश्यालेम् पर भडका ॥ २६ । तीभी छिल्-कियाद् यद्यलेम के निवासियों समेत व्यपने मन के फूलने के कारण दीन हा गया सा यदावा का कीप इन पर दिन्कियाष्ट् के दिना में न भड़का ॥

२७। श्रीर दिन्दिस्याद् की यदुत ही धन श्रीर विभव मिला खैर उस ने चांदी सोने मिलपें। सुगध-द्रव्य ठालें। श्रीर सद्य प्रकार की सनभावने पात्रीं की लिये भगडार वनवाये॥ २८। फिर उस ने प्रमु मये दाखमधु थ्रीर टटकी तेल की लिये भगहार थ्रीर सब मांति के प्रशुश्री के लिये धान श्रीर भेड़ वकरियीं के लिये भेड़्यालारं वनवारं॥ २९ । खीर उस ने नगर वसाये थार बदुत ही भेड वकरियों थीर गाय वैसें की संपत्ति कर सिंई क्योंकि परमेश्चर ने उसे बहुत धन दिया था॥ ३०। उसी हिल्कियाह ने गीटें।न् नाम नदी के उपरले साते का पाठकर उस नदी की नीचे की खोर दाऊदपुर की प्रक्लिम ग्रालंग की सीधा यहुंचाया थीर हिल्कियाह् अपने सब कामीं में दिई ॥ २९। तब यहावा ने एक दूत भेज दिया जिस कृतार्थ दोता था ॥ ३९। तीमी जब बायेल् के

ष्टांकिमीं ने उस के पास उस के देश में किये हुए | उस भवन में स्थापन किर्देश जिस के विषय परमेशवर चमत्कार के विषय पूक्ने की दूत भेजे तब परमेश्वर ने उस को इस लिये क्रीड़ दिया कि उस की परख-कर उस को मन का सारा भेद जान से॥ ३२। दिज्-कियाइ के थ्रीर काम थ्रीर उस के भक्ति के काम ष्यामास् के पुत्र यशायाद् नधी के दर्शन नाम पुराक में और यहूदा श्रीर इस्राएल के राजाओं के क्तान को पुस्तक में लिखे हैं ॥ ३३ । निदान दिल्कियाद् क्रपने पुरस्वाकी के संग सीया कीर उस की दालद की सन्तान के कथरिस्तान की चढाई पर मिट्टी दिई गर्द ग्रीर सब यहूदिया ग्रीर यहणलेम् को निवासियो ने उस की मृत्यु पर उस का श्रादरमान किया। श्रीर चस का पुत्र मनक्ष्णे इस के स्थान पर राजा हुआ। n (मनको का राज्य)

३३ जिब सनम्मे राज्य करने लगा तथ बारह बरस का था स्नीर यस्-श्रलेम् मे पचपन व्यस्य तक राज्य करता रहा ॥ २। चस ने वह किया को यहावा के लेखे वुरा है, उन जातियों के घिनीने कामी के अनुसार जिन की यदीवा ने प्रवारिक्यों के साम्दने से देश से निकाल दिया था॥ ३। उस ने उन कचे स्थानों की जिन्हे उस के पिता दिल्बियास् ने तीड़ दिया था फिर बनाया थ्रीर घाल् नाम देवताओं के लिये वेदियां ग्रीर श्रेंगरा नाम मूरतें वनाई श्रीर श्राकाश के सारे गर्य की दर्ख्यत् करता श्रीर उन की उपासना करता रहा ॥ ४ । श्रीर उस ने यहाया के उस सवन में वेदियां बनाई जिस के विषय पहाला ने कहा था कि यस्थलेम् मे मेरा नाम सदा लें खना रहेगा। ध। वरन यहोवा के भवन के दोनें। खांग्रानें में भी उस ने खाकाश के सारे गण के लिये घेदिया बनाई॥ ६। फिर उस ने हिन्नोस् के बेटे की तराई में अपने लडकेवाली की दीम करके चढ़ाया थै।र शुभ श्रशुभ सुटूर्सी की मानता श्रीर टीना श्रीर संत्रमंत्र करता चैार श्रोक्षों चीर मूर्ताचिद्विवाली से व्यवहार करता षा वरन उस ने रेसे बहुत से काम किये जी यदे। बा के सेखे झुरे है और जिन से वह रिसियाता है।। २।

ने दाजद श्रीर उसको पुत्रं सुलैमान से कहा था कि इस भवन में बीर यहणलेम् में जिस की मैं ने इसा-एल् को सब गोत्रों में से चुन लिया है मै सदा ले। ष्रपना नाम रक्ख्या, दा बीर में ऐसा न करंगा कि जो देश में ने तुम्हारे पुरखास्त्रों की दिया या उस में चे इसाएल फिर मारा मारा फिरे इतना है। कि वे मेरी सब श्राज्ञाश्रों श्रर्थात् मूसा की दिई हुई सारी व्यवस्था छीर विधियों छीर नियमा के करने की चै।कसी करे॥ ९। श्रीर मनश्ये ने यहदा श्रीर यदशलेम् को निर्धासियों की यहां लें। भटका दिया कि उन्हें। ने उन जातियों से भी बठ्कर ख़राई किई जिन्हे यदीचा ने इसार्शलयों के साम्दने से विनाश किया था॥ १०। श्रीर यहावा ने सनक्षे श्रीर उस की प्रजा से वार्त किई पर उन्हों ने कुछ ध्यान न दिया॥ १९। सा यहावा ने उन पर स्रक्ष्य के राजा को सेनापतिया से चठाई कराई स्रीर वे मनश्ये की नकील डालकर श्रीर पीतल की बेड्या जकड्कर उसे खाद्येल् को ले गये ॥ १२ । तथ संकट में पडकर वह ग्रपने परमेश्वर यहावा की मनान लगा थार अपने पितरी के परमेश्वर के साम्दने बहुत दीन हुआ, १३। श्रीर उस से प्रार्थना किई तब उस ने प्रसन्न देशकर उस की विनती सुनी और उस की यक्त्रालेस् मे पहुचाकार उस का राज्य केर दिया। तब मनश्ये के। निष्चय दे। राया कि यद्दीवा ही परमेश्वर है।

१४। इस के पीके उस ने दासदपुर से बाहर गीद्दान् की पव्छिम स्रोर नासे में मच्छीफाटक सो एक शहरपनाष्ट खनवाई फिर श्रीपेल् की घेरकर बहुन कथा कर दिया भीर यहूदा के सब गढ़वासे नगरीं से सेनापति ठद्दरा दिये ॥ १५ । फिर उस ने पराये देवताकों को कीर यहावा के मवन में की मूर्ति को श्रीर जितनी बेदियां उस ने यहावा के भवन के पर्छत पर थीर यस्त्रालेम् में वनवाई घी **उन सभी की दूर करके नगर से बाहर फेक**न्ना दिया॥ १६। तब उस में यहावा की बेदी - की मरम्मत किई भीर उस पर मेलबलि भीर धन्यवाद-कीर उस ने क्षपमी खुदधाई दुई मूर्ति परमेक्टर के बलि चढ़ाने लगा कीर यहूदियों की प्रवापल

दिई ॥ १०। तै। भी प्रजा के लोग कचे स्थानी पर छलिदान करते रहे पर केवल श्रपने परमेश्वर यहोवा के लिये॥ १८। मनश्चे के थेर काम थीर उस ने की प्रार्थना अपने परमेश्वर से किई भीर सन दर्शियों के अचन जो इसाएल के परमेश्वर यहावा के नाम से उस से बाते करते थे यह सब इसाएल् की राजाओं के व्तान्त में लिखा हुआ है।। १९। श्रीर उस की प्रार्थना ग्रीर वह कैसे सुनी गर्द ग्रीर एस का सारा पाप थीर विक्रासचात थीर उस ने दीन होने से पहिले कहां कहां कचे स्थान बनवाये थे। र श्रणेरा नाम श्रीर खुदी हुई मूर्तिया खडी कराई यह सम्र द्योजी को वचनों में लिखा है।। २०। निदान मनश्ये श्रपने पुरखाक्री के सम से।या श्रीर उसे उसी के घर में मिट्टो दिई गई और उस का पुत्र श्रामीन् उस के स्थान पर राजा हुआ।

(ग्रामे। मृकाराज्य)

२९। जब ग्रामान् गान्य करने समा तब वह वाईस बरस का था थीर यदशलेम् मे दे। बरस ले। राज्य करता रहा ॥ २२ । थ्रीर उस ने खपने पिता मनश्ये की नाई यह किया जी यदीवा के लेखे बुरा है सीर जितनी मूर्तियां उस को पिता मनक्षे ने खोदकर बनवाई थीं वह उन स्भा के साम्दने विलिदान ख्रीर उन सभी की उपासनाकारता था॥ २३। ख्रीर जैसे उस का पिता मनक्रणे यहीवा के साम्दने दीन हुषा वैसे वह दीन न हुछा बरन यह छामान् छाधिक दोयो होता गया॥ २४। श्रीर उसको कर्म्मचारियों नें द्रोष्टकी ग्रोष्ट्रीकरके उस की उसी के भधन मे मार हाला ॥ ३५ । तब साधारण लेगों ने उन सभें की मार डाला जिल्हा ने राजा श्रामीन् से द्रीह की ग्राष्ट्री किई घी श्रीर लेगों ने उस के पुत्र येगियपाइ को उस के स्थान पर राजा किया॥

> (यात्रियाह् का किया हुआ सुधराव भ्रीर व्यवस्या की पुरसक्त का मिलना.)

३८. जब योशियाह् राज्य करने लगा तब जाठ बरस का या बीर यस-

परमेश्वर यहावा की उपासना करने की आजा उस ने यह किया जो यहावा के लेखे ठीक है श्रीर क्षिन मार्गी पर उस का मूलपुरुष दाऊद चलता रहा चन्दीं पर बह भी चला और उस से न तो दहिनी श्रीर मुडा भीर न वार्ड श्रीर ॥ ३। यह लड्का ही चा अर्चात् उस की बहुी पर येंडे खाठ यरस पूरे न दुर घे कि अपने मूलपुरुप दासद के परमेश्टर की खीज करने लगा भीर वारहवे घरस में बह उसे स्थानों श्रीर श्रेशरा नाम मूरतीं की श्रीर खुदी श्रीर कली हुई मूरतीं की दूर करके यहूदा धीर यब्शनेम की शुद्ध करने लगा ॥ 8। श्रीर वाल् देवतायी की वेदिया उस के साम्दने तीह डालीं गई श्रीर मुर्घ्य की प्रतिमाएं जो उन के जपर जचे पर थीं उस ने काट हालीं क्रीर क्रजेरा नाम क्रीर सुदी क्रीर ठली हुई म्राता की उस ने तीडकर पीस डाला खार उन की धुकनी उन लेगों की कथरी पर किसरा दिई ली उन को व्यक्ति चढ़ाते घे॥ ५। क्षीर पुलारियों की इह्रिया उस मे उन्हीं की विदिया पर जलाई। यी उस ने यहदा खोर यस्थलेस की शुद्ध किया॥ ६। फिर मनक्ष्में रुप्रैम् कीर क्रिमान् के खरन नप्ताली तक को नगरीं के खग्डहरीं में, छ। उस ने बेदिया की सोड़ डाला श्रीर श्रणेरा नाम श्रीर खुदी हुई मूरतीं को पीसकर बुकनी कर डाला और इसारल्के सारे देश में की मूर्य्य की सब प्रतिमान्नी की काटकर यदशलेम् को लाट गया।।

८। फिर खपने राज्य के खठारहवे बरस में जब बह देश थीर भवन दोनें के शुद्ध कर चुका तव उस ने ग्रम-ल्याह् के पुत्र शापान् भीर नगर क दाकिम मासेयाह् थीर याखादान् के पुत्र इतिहास के लिखनेहारे याखाद् को श्रपने परमेश्वर यदे।वा के भवन की मरम्मत कराने के लिये भेज दिया ॥ ९ । सेा चन्दी ने दिस्क्रिया ह् मदा-याजक के पास जाकर जा रुपैया परमेश्वर के भवन मे लाया गया था थर्षात् ने। लेबीय हेवढ़ीदारे। ने मन-िष्ठाया रप्रीमियां श्रीर सक्ष वने दुर इसारलियां से श्रीर सब यहूदियों श्रीर विन्यामीनियों से श्रीर यह-श्रलेम् के निवासिया के दाध से लेकर सकट्ठा किया था उस को साप दिया अर्थात् उन्हों में उसे उन शलेम् में रकतीर्य करस तक राज्य करता रहा॥ २। काम करानेहारी के हाथ सैौप दिया जो यहावा के

भवन के काम पर मुखिये घे और यहावा के मवन के उन काम करनेहारों ने उसे भवन में जो कुढ़ टूटा फूटा घा उस की मरम्मत करने में लगाया ॥ १९। अर्थात् उन्हों ने उसे बढ़द्यों ग्रीर राजों को दिया कि व गढ़े हुए पत्थर ग्रीर जोड़ें के लिये लकड़ी मोल लें जीर उन घरों की पार्ट जो यहूवा के राजाग्रों ने नाथ कर दिये घे ॥ १२। ग्रीर वे मनुष्य सञ्चाई से काम करते घे जीर उन के खांधकारी मरारिय यहत् ग्रीर खोंबदगड़ लेवीय ग्रीर कहाती जक्षांह श्रीर मणुद्धाम् काम चलानेहारे श्रीर गाने बजाने का भेद सब जाननेहारे लेवीय भी थे ॥ १३। फिर वे वोक्तियों के खांधकारी थे श्रीर भांकि भांकि की सेवकाई श्रीर काम चलानेहारे थे श्रीर का कि वेवकाई श्रीर काम चलानेहारे थे श्रीर कहाती का के वेवकाई श्रीर काम चलानेहारे थे श्रीर कहाती एक लेवीय मुन्थों सरदार श्रीर डेवडीदार थे श्रीर

98 । जब वे उस रुपैये की जी यहावा की मधन मे पहुचाया गया चा निकाल रहे चे तब हिस्कियाह याजक की मूरा के द्वारा दिरं हुई यहावा की व्यवस्था की प्रस्तक मिली ॥ १५ । तब दिल्कियाद् ने शापान् मंत्री से कहा मुक्ते यहावा के भवन मे व्यवस्था की पुस्तक मिली है से। शिस्क्रियाद् ने शापान् की बह पुस्तक दिई॥ १६। तब शापान् उस पुस्तक की राजा के पास से गया सीर यह सदेश दिया कि जो जा काम तेरे कर्माचारियां का सीपा गया था उसे वे कर रहे हैं। १०। स्रीर जी स्पैया यहावा के भवन में मिला उस की उन्हा ने चयहेलकर मुखियां श्रीर कारीगरा के हाशों से सैत्य दिया है।। १८। फिर शापान्, मंत्री ने राजा की यह भी खता दिया कि दिस्किय। इयाजक ने मुभी एक पुस्तक दिई है सब गापान् ने उस में से राजा की पढकर सुनाया॥ १९ । व्यथस्याको विद्यातं सुनकर राजाने स्रापने व्यस्त्र फाड़े ॥ २०। फिर राजा ने हिल्कियाह शापान् के पुत्र अहीकाम् मीका को पुत्र अञ्दोन् शापान् मंत्री श्रीर असायाद् नाम अपने कर्माचारी को प्राचा दिक कि, २१। तुम आकर मेरी ग्रीर से बीर प्रसारल् खीर यहूदा में रहे हुयी की खोर से इस पाई हुई पुस्तक की वचना के विषय यदीवा

इस पर इस सिये भड़की है कि हमारे पुरखाओ ने यदेष्या का वचन न माना श्रीर इस पुस्तक में लिखी दुई सब आचारं न पाली भी ॥ २२ । से। हिल्कि-य्याद्द ने राजा के कीर कीर दूता समेत हुस्दा निवया को पांस चाकर उस से उसी बात को अनुसार खाते कि इं वह तो उस श्रह्मम् की स्त्री थी जो तो खत् का पुत्र खीर इसा का पोता धीर वस्त्रालय का रखवाला था थार वह स्त्री यक्शलेम् के नये टोले में रहती थी॥ २३। उस ने उन से कहा दसारल् का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि जिस पुरुष ने तुम को मेरे पास भेजा उस से यद कही कि, २४। यदेश्वा यें कहरा है कि सुन में इस स्थान श्रीर इस के निवासियों पर विपत्ति डालकर यहदा के राजा के साम्हने जे। पुस्तक पठ़ी गई उसे मे जितने खाप कि खेंदै उन सभी को पूराक स्था॥ २५। उन लोगों ने मुक्ते त्याग करके पराये देव-ताखी के लिये धूप जलाया खीर खपनी खनाई हुई सब वस्त्यों के द्वारा मुक्ते रिस दिलाई है इस कारता मेरी जलजलाइट इस स्थान पर भडक उठी है सीर शांत न द्वागी॥ २६। पर यष्ट्रदाका राजा जिस ने तुम्हें यद्दीवा से पूक्ते की भेज दिया उस से तुम येां कहा कि इसारल्का परमेश्वर यहावा या कहता है कि इस लिये कि तू वे खातें सुनकर, २७। दीन हुआ श्रीर परमेश्वर के साम्हने श्रपना सिर नवाया श्रीर उस की घाते सुनकर जी उस ने इस स्थान ग्रीर इस को निर्वासियों को विकद्व कहीं तूने मेरे साम्बने ष्मपना सिर नवावा थीर वस्त्र फाइकर मेरे साम्हने रोया है इस कारण में ने तेरी सुनी है यहोवा की यही वार्या है ॥ २८ । सुन में तुमें तीरे पुरखाक्री की स्या ऐसा मिल।क्या कि तू शांति से श्रापनी कटार को पहुचाया जाएगा छै।र की विपत्ति में इस स्थान पर श्रीर इस के निवासियी पर डाला चाहता हू उस में से तुमी अपनी आंखा से कुछ देखना न पड़ेगा। तब उन लोगो ने लैाटकर राजा क्री यही सदेशा दिया ॥

इस पाई हुई पुस्तक के वसने। के विषय यदीवा राजा ने यहूदा कीर यद्यालेम् के सब से पूके। क्योंकि यदीवा की बड़ी ही जलजलाइट पुर्शनयों की एकट्टे देाने की वुलवा भेजा। ३०।

सव निवासियों ग्रीर याजकों ग्रीर लेवीयों वरन क्रेंटि खड़े सारी प्रजा के लोगों की सग सेकर यहावा की भवन की गया तब उस ने जी वाचा की पुस्तक यहावा के भवन से मिली थी उस से की सारी वाते उन को पठकर सुनाई ॥ ३१। तव राजा ने ग्रपने स्थान पर खडा होकर यहाया से इस प्रायय की वाचा बांघी कि मै यदे।वा के पी हे पी हे चलुगा थीर अपने सारे मन श्रीर सारे जीव से उस की व्याचारं चित्रीनियां थीर विधिया पाला करंगा थीर इस वाचा को वातों का जा इस पुस्तक में लिखी हि पूरी करंगा॥ ३२। श्रीर उस ने उन सभी से जी यस्त्रशलेम् मे सीर विन्यामीन् मे घे वैशी ही वाचा बन्धार्ड । श्रीर यदशलेम् के निवासी परमेश्वर जा चन को पितरी का परमेश्वर या उस की बाचा के अनुसार करने लगे ॥ ३३। श्रीर योशियाह ने इस:-र्यालयों के सब देशों में से सब चिनानी बम्तुकी की दूर करकी खितने इसायल् में मिले उन सभी से चपासना कराई अर्थात् उन के परमेश्वर यद्दावा की उपायना कराई। सेा उस के जीवन भर उन्हों ने क्षपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना न छोडा।

(येशियाह् का किया हुमा फत्तह्)

३५ श्रीर येशिय्याइ ने यखश्चेम् मे यद्योवा के लिये फसइ माना

श्रीर पहिले मद्दीने के चौददृष्टे दिन की फसर् का पगु व्यक्ति किया गया॥ २। श्रीर उस ने यासकी की श्रपने श्रपने काम से ठहराया थीर यहावा के भवन में की सेवा करने की उन का हियाव वर्धाया ग्र ह। फिर लेबीय जी सब इस्राएलियों की सिखाते श्रीर यहीवा के लिये पवित्र ठहरे थे उन से उस ने कहा तुम पवित्र सदूक की उस भवन में रक्की जी दाजद के पुत्र इक्षार्यस् के राजा सुलैमान ने बनवाया षा स्रव तुम की कैथीं पर वाक उठाना न होगा से ष्यव श्रपने परमेश्वेर यदे। वा की थै। र उस की प्रजा इस्राप्ल्की सेवा करो ॥ ८। श्रीर इस्राप्ल्को राजा दाजद बीर उस के पुत्र सुलैमान दोनी की लिखी दुर्ध विधियों के अनुसार अपने अपने पितरों के

कीर राजा यहूदा के सब लोगो और यस्त्रालेस् के | घरानें के अनुसार अपने अपने दल में तैयार रही । था और तुम्हारे भाई लोगो के पितरी के घराने। के माग्री के अनुसार पवित्रस्थान मे खड़े रहे। अर्थात् उन के एक भाग के लिये लेखीयों के एक एक पितर के घराने का एक भाग हो ॥ ६ । श्रीर फसद के प्राथी की व्यक्ति करे। ग्रीर ग्रपने ग्रपने की पवित्र करके ग्रपने भाइया के लिये तैयारी जरा कि वे यहावा के उस यचन के अनुसार कर सर्भ ने जस ने मूसा के द्वारा कहा था॥ ७। फिर योशियाइ ने सब लेशी की की बदा दाजिर थे तीस दजार भेहा थार बकारयां के बच्चे खीर तीन एजार बैल दिये ये सब फसए के यलिदानों के लिये थ्रीर राजा की सपति में से दिये गये॥ ८। थ्रीर उस के दाकिमों ने प्रजा के लेगो। याजको। थ्रीर लेबीयों की स्त्रेक्काबलिया के लिये पशु दिये । श्रीर दिल्झियाद् जक्रयाद श्रीर सदीएल् नाम परमेश्वर को भवन के प्रधानों ने याजकों की दी एजार क सी भेड यकरिया ग्रीर तीन सी बैल फस्ट् के बलिटानों के लिये दिये ॥ 🕻 । श्रीर कोन-न्याद् ने श्रीर भमायाद् श्रीर नतनेल् जो उस के माई चे क्षार दशस्याद यीरल् क्षार याजासाद नाम सेस्रीयां के प्रधानों ने लेक्।यों का पांच इजार भेड वकरिया थ्रीर पांच से। बैल फसद्के बलिदानी के लिये दिये। १०। या उपासना की तैयारी हा गई और राजाको स्राचा के स्रनुसार याजक स्रपने स्रपने स्थान पर श्रीर लेबीय यपने यपने दल में खड़े दुर ॥ १९। तब फसद् के पशु व्यक्ति किये गये श्रीर याजक यसि करमेहारा की छात्र से लाहू की लेकर क्रिडक देते थ्रीर लेबीय उन की खाल उतारते गये॥ १२। तव उन्दों ने हामवलि को प्युद्ध सिये प्रसा किये कि उन्दे लोगो। के पितरा के घराने। के भागा के श्रनुसार दे कि वे सन्दे यहावा के लिये चठ्ठवा दें जैसे कि मूसाकी पुस्तक में लिखा है। भीर बैलाकी भी **उन्हों ने बैसा ही किया॥ १३। तब उन्हों ने फ**सह्की पशुचाका नास विधि को यानुसार स्राग्न से भूका स्रोर पवित्र वस्तुरं चडिया श्रीर चंडी श्रीर चालिया से विका कर फुर्ती से लोगों को पहुचा दिया ॥ १८ । थ्रीर पोझे उन्हों ने भ्रापने सिये श्रीर याजकों के लिये तैयारी किई

इप् बाध्याम ।

क्योंकि शहन की सन्तान के याजक दे। मर्यात के प्रा शीर विशिष्पाद की सीर तीर को है सीर राजा ने सपने चरबी रात सें। चडाते रहे एए फारख सेवीयां ने बपने लिये नीर छाइन की सन्तान के पाछकों के लिये तैयारी किर्र ॥ १४ । चौर जामाव्के वंश के गरीये टास्ट धामाप् देमान् थीर राजा के दर्शी पृष्टुगुन् की यादा के धनुमार प्रवने धवने स्वान पर रहे थीर सेवकीसार एक एक फाटक पर रहे छन्दे बावना खपना काम है। इना न पदा खोकि उन के भार नेयां वे ने उन के लिये तैयारी किर्दे 🛚 १६। यो उसी दिन राखा याशिष्याए की पाचा के चनुनार पराचा की सारी चपासना की तैयारी किर्ध गर्र कि फमए मानना और वहाया की घेटी पर देशमयात चडाना देश सका ॥ १० । में। बी दयारली घड़ां द्वाजिर चे उन्हों ने फमद् की उमी समय श्रीर चएमीरी राटी के पर्य की जात दिन तक माना ॥ १८। इस फमए के बराबर शमृष्म् नवी के हिनी में दगायल में कीएं फम्ट् माना न गया या चीर न दयाण्ल के किमी राज्ञा ने ऐमा माना जैसा वाजिष्याद भीर वाजकी नदीवी बीर जितन वष्ट्री थीर प्रयाणती शांबर चे उन्हों ने थार यस्त्रानेम् के निधासियों ने माना इ १८। यह फरुए याशिष्याए के रास्य के प्रठारष्ट्यं घरम में माना गया ॥

(देशिक्याह की प्रयु)

२०। इस मय के पीक्रे खब योगियार भयन की तैयार कर चुका तय मिय के शक्षा नकी ने परात् के पाम के कर्फ़्मीश् नगर मे लडने का चडाई किई चीर षेश्चिणाष्ट्र उस का मास्टना करने की राया ॥ २९ । पर उन में उन के पाम होते में फदला भेजा कि ष्टे यष्ट्रदार्क राज्ञा मेरा सुक्त से प्रणा काम पाज <sup>श</sup> गुम पर नहीं हमी युस पर पटा कर रहा हू जिम के माथ में युद्ध करता है फिर परमेज्यर ने मुक्त से फुर्यी फरने फाँ। फदा है में। परमेग्यर ला मेरे मग धै उम में खलार क्षेत्रान है। कि यह तुकी नाश करेग 🕶 । पर योजिक्या हुने उस में मुहन मोड़ा यरन इस में लहने के लिये भेष बदला चौर नकी। के उन वचनी कें। न माना क्षा उस ने परमेश्वर की भोर मे फर्स थे थीर मिताही की तराई में उस मे

चेयका में कहा में तो यहुत घायल हुआ से मुक्ते यहां में ले खायो ॥ २४ । तय सम के सेयकों ने सम की रथ पर से उतारका उस के दूसरे रथ पर चढावा थीर यस्णलेम् की ले रावे चीर घट मर रावा थीर चम के पुरवायों के कवरिम्तान में चस की मिट्टी दिर्द गर्द थीर सब बहुदिया और बद्यलेमिया ने योशियाए के लिये विलाम किया ॥ २५ । श्रीर विर्म-याए ने याशियाए के लिये चिलाप का जीत यनाया धीर यद्य गानेदारे थीर गानेदारियां अपने विलाप के गीतों में योशियाए की चर्चा आज तक करती है खीर दन का गाना दमाएल में विधि करके उद्दराया गण जीर ये वाते विलापगीतों में लिखी हुई है। च्दायोशियाष्ट्रके थीरकाम थीर मक्ति के ली काम उस ने उसी के अनुसार किये जो यहाया की व्यवस्था में सिखा हुआ है. २०। बीर खादि से धना लों उस के सय काम इस्तायल स्रीर यहूदा के राजाया के स्ताम की पुस्तक में लिखे हुए हैं।

(यदे। चाराञ् यदे। याकी मृ बदे । वाकी नृ श्वार सिद्कियाह के राज्य )

३६. तव हेश के लेगों ने गेर्गशयाएं के पुत्र परेग्याएं को लेकर उस के पिता के स्थान पर यस्थालेम् में राजा किया ॥ २ । षाय याणादाज् राज्य फरने लगा तय यद तेर्स्स वरम का या थीर तीन महीने से यहणसम् म राज्य यरसा रहा ॥ ३। तम्र मिम के राजा ने उस का यस्थलेस् में राजामुंगे में उसार दिया श्रीर देश पर मेा किक्कार चान्दी छार किक्कार भर साना जुरमाना जगाया ॥ । सय मिस की राजा ने उस की भाई ण्रयाकीम् की यहूदा श्रीर यहश्रलम् पर राजा किया थ्रीर उस का माम घटसकर यहायाकीम् रक्**खा।** थ्रीर नकी उस के भाई दीखादाज् की मिस में ले गया।

। बय यदायाकीम् राज्यं करने लगा तब यह पचीम यरम का था श्रीर श्यारत यरस तक रक्जालेम् में राज्य करता रहा छै।र उस ने यह काम किया जो उस के परमेश्वर बदीया के लेखे धुरा है ॥ ६। उस युष्ठ फरने की गया ॥ २३ । तय धनुर्धारियों में राजा । पर याचेल् के राजा नवूकद्नेस्तर् ने चकुाई किई ह्यार खाद्येल से जाने के लिये उस के खेडियां डाल | ख्वर के दूतीं की ठट्टीं में उड़ाते उस के वचनां की किये ग्रीर उस में जी जी बुराइया पाई गई सी इस्तारल् थीर यहूदा के राजायों के एकान की पुस्तक में लिखी हैं। श्रीर इस का पुत्र यहायाकीन् उस के स्थान पर राजा हुआ।

र । बाब यहीयाकीन् राज्य करने लगा तब यह ब्राठ बरस का था बार तीन महीने बार दस दिन लों यदशलेम् मे राज्य करता रहा खीर उस ने खह किया जो परमेश्वर पद्दाक्षा के लेखे घुरा है।। १०। नये व्यस के लगते ही नव्यक्तद्नेस्सर् ने भेजकर उसे श्रीर यदीवा के भवन के मनभावने पात्रों की बाबेल् मे पहुचा दिया थ्रीर उस को माई सिद्किप्याह की यद्दा थीर यदशलेम् पर राजा किया ॥

१९। अब चिद्क्षियाइ राज्य करने लगा सब वह दक्कीस खरस का था थीर यदशलेम् मे ग्यारह वरस सों राज्य करता रहा॥ १२। ग्रीर एस ने वही किया की उस की परमेश्वर यद्दीवा के लेखे बुरा है, यद्यिय यिर्मयाद् नसी यदीवा की खोर से वार्त कहता षा तै।भी वह उस के साम्दने दीन न हुआ।। ५३। फिर नवूक्रद्नेस्सर् जिस ने उसे परमेश्वर की किरिया खिलाई थी उस से उस ने वलवा किया थीर उस ने घठ किया थीर अपना मन ऐसा कठोर किया कि यह इसारल के परमेश्वर यहावा की स्रोर फिरा॥ (यहूदिया की वशुवाई)

98। वरन सव प्रधान याजकों ने खीर लेगो। ने भी ग्रन्यक्षातियों के से घिनीने काम करके छद्दत वडा विश्वासघात किया श्रीर यहावा के सवन की जे। उस ने यदशलेम् मे पवित्र किया था अशुद्ध कर हाला ॥ १५ । स्त्रीर उन के पितरीं के परमेश्वर यद्दीया ने बडा यद्य करके १ प्रापने दूतीं से उन के पास कदला भेजा क्योंकि वद ग्रपनी प्रजा श्रीर व्यपने धाम पर तरस खाता था।। १६। पर वे परमे-

दिई ॥ ७। फिर नवूकद्नेस्सर् ने यहावा के तुन्क जानते श्रीर उस के नवियो की इंसी करते थे। भवन के कुछ पात्र बाबेल् से जाकर अपने मन्दिर निदान यद्देश्वा अपनी प्रका पर ऐसा कुकला उठा में जी बाबेल में या रख दिये॥ ८। यहायाकीम् कि बचने का कीई उपाय न रहा॥ १७। से उस के थार काम थार उस ने का का चिनै।ने काम ने उन पर कस्दिया के राका से चढाई कराई थीर इस ने उन के जवानें की उन के पवित्र भवन ही में तलवार से मार हाला श्रीर क्या जवान क्या कुवारी क्या बूढे क्या पक्के बालवाले किसी पर भी की मलता न किई यहाया ने सभा को उस के द्वाच कर दिया॥ १८। श्रीर क्या क्वेटि क्या बड़े परमेश्वर के भवन के सब पात्र ग्रीर यद्दीवा के भवन श्रीर राजा ग्रीर उस के ष्टाकिमी के खजाने इन सभी को यह बाबेल में ले गया ॥ १९ । स्त्रीर कर्दिया ने परमेश्वर का भवन फुक दिया श्रीर यस्थलेम् की शहरपनाह की तीर हाला थै।र श्राम लमाकर उस में के सब भवना की चलाया श्रीर उस में का सारा मनभावना सामान नाम किया ॥ २०। थै।र जे। तलवार से खस गये चन्दे वह बाबेल् की ले गया फ्रीर फारस के राज्य के प्रवल होने लों वे उस के थार उस के वेटों पाता के श्रधीन रहे॥ २९। यह सब रत लिये हुमा क्षि यद्वाद्वा का जो व्यवन यिर्मयाद् की मुद्द से निकला था से। पूरा हो कि देश अपने विश्वामकालों में मुख भागता रदे से जब लें वह पून पड़ा रहा तब लें। श्रर्थात् सत्तर बरस की पूरे होने लीं उस की विश्वास रहा।

## (यह्विया का फिर भाग्यनान हाना)

२२। फारस की राजा कुबू की पहिले खरस में यहीवाने उस की मन की उभारा कि जी व्यवन यिमेपाइ के मुद्द से निकला था सा प्ररा हो, सा उस ने अपने सारे राज्य में यह प्रचार कराया शीर इस ग्राशय की विदियां लिखाई कि, २३। फारस का रासा कुबू यें। कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यद्देशवा ने ता पृथियो भर का राज्य सुभी दिया है श्रीर उसी ने मुक्ते आ चादिई कि यदश लेम् जी यहदा में है मेरा एक भवन बनवा से हे इस की सारी प्रजा के लेगो तुम में से जो कोई चह उस का परमेश्वर यहीवा उस के संग रहे थीर वह वहां जार! ॥

<sup>(</sup>१) नूल में आपनी गर्दन कदीर किई।

<sup>(</sup>२) मूल में, तहके चठ चठकर ।

<sup>(</sup>१) मूस में, घड़े।

## एज्या नाम पुस्तक ।

(बन्धुर यह्दिया का यहशतेन की सीट जाना)

१. फ्रारस के राजा कुबू के पहिले बरव में यहीवा ने फारस के राजा क्षुका मन उभारा कि यद्दावा का की वचन यिर्मेयाद् के मुंद से निकला था से पूरा ही जार सें। उस ने खपने सारे राज्य में यह प्रचार कराया थीर लिखा भी दिया कि, २। फारस का राजा कुलू यों कद्यता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यदे। वा ने पृथियो भर का राज्य मुझे दिया है और चस ने मुभे आजा दि**र्द** कि यहूदा के यहशलेस् में मेरा एक भवन बनवा॥ ३। उस की सारी प्रका के लेगों में से तुम्हारे बीच जी कोई दी उस का परमेश्वर उस के संग रहे और घह यहूदा के यह-श्रलेम् को जाकर इसारल् के परमेश्वर यद्देश्वा का भवन बनार की यदशहोम में है वही परमेश्वर धै॥ 8। थ्रीर जी कोई किसी स्थान में रह गया दे। जहां वह रहता है। उस स्थान की मनुष्य चान्दी सोना घन थीर पशु देकर उस की सहायता करे और इस से श्राधिक परमेश्वर के यदशलेम् से के मवन के लिये प्रापनी प्रापनी इच्छा से भी भेंट सन्तान तीन से बहतर, ५। श्रारह के सन्तान सात करें॥ ५। तब यहूदा श्रीर बिन्यामीन् के जितने है। पहत्मे श्राख् के सन्तान येशू श्रीर पित्ररीं के पराना के मुख्य पुरुषों श्रीर योककों श्रीर योखा श्री को सन्तान में से दो इसार श्राठ से। वारह, सेवीयों का मन परमेश्वर ने उभारा कि जाकर यहावा | १। एलाम् के सन्तान खारह सा चीवन, ८। जत् के यदशसेम् में को भवन की खनाएं से। सब उठ कि सन्तान नी सी पैतासीस, ९। जक्की के सन्तान खड़े हुए ॥ ई। श्रीर उन के ब्रासपास सब रहने- सात से। साठ, १०। वानी के सन्तान हः से। वया-वालों ने चान्दी के पात्र साना धन पशु थै।र खनमाल लीस, १९। बेबै के सन्तान क. सा तेईस, १२। वस्तुरं देकर उन की सहायता किई यह उस सब से अज्ञाद के सन्तान बारह सा वाईस, पड । श्रदोनी-प्रधिक या जो सोगों ने अपनी प्रपनी बच्छा से काम के सत्तान क सा कियासड, १४। विग्वे के

मिण्रदात् खजाची से निकलवाकर यहूदियों के शेश्-वस्सर् नीम प्रधान की गिनकर सेंप दिया॥ ९। उन की ग़िनती यह थी श्रर्थ।त सेनि की तीस श्रीर चांदी के एक इजार परात थे।र उनतीय हुरी, १०। मेाने को तीम श्रीर मध्यम प्रकार के चादी के चार सै। दस कटोरे धीर धीर प्रकार के पात्र एक इजार॥ ११। सेनि चादी के पात्र सब मिलकर पांच इजार चार सा हुए। इन सभा का शेशबस्यर् उस समय ले श्राया जब बंधुर बाबेल् से यस्यलेम् की स्राये॥

(लीटे हुए यहदिया का क्यारा)

र जिन की वाबेल का राजा नवूकद्-नेस्सर् बाबेल् की बंधुस्रा करके ले गया था उन में से प्रान्त के जी लेगा वंधुयाई से बूटकर यदशलेम् खीर यहूदा की अपने अपने नगर में लैंटि से। ये जनस्वा खेल् येश नहेम्याद् सरायाह् रेलायाइ मोर्दकी बिल्शान् मिर्ग्यार् विग्वै रहूम् ग्रीर बाना के सा आये॥ २। इसारली प्रजा के मनुष्यों की यह गिनती है अर्थात्, ३। परेाश् के सन्तान दे। इतार एक सै। बहत्तर, ४। शपत्याह् के दिया ॥ ७ । फिर यद्देवा के भवन के जी पात्र सन्तान देा इजार कृप्पन, १५ । स्रादीन् के सन्तान नयूकद्नेस्सर् ने यदश्लेस् से निकालकर अपने देवता वार सा चीवन, १६। यहिल्कियाद् के सन्तान को भवन में रक्खें थे उन को कुछू राजा ने, दा आतिर की बन्तान में से श्रष्टानवे, १०। बेसै के सन्तान

तीन वा तेईस, १८ । यारा के लाग एक सा बारह, १९ । हाधूम् की लेखा दो सा तेईस, २०। गिळार् के लेगा पचानवे, २१ । वेत्लेहेम् के लाग एक सा तेर्डस, २२। नतापा के मनुष्य कृप्पन, २३ । यनातीत् के मनुष्य एक सी ब्रह्नाईस, २८ । ष्प्रकमावेत् के लाग व्यवालीस, २५ । किर्यतारीस् कपीरा श्रीर बेरात् के लाग चात सा ततालीस, २६। रामा थ्रीर ग्रेबा के लाग क सा दक्कीस, २०। मिक्सास् के मनुष्य एक सा बाईस, ३८। बेतेल् थीर रे के मनुष्य दी सी तेईस, २९। नवा के लोग बावन, ३०। माबीश के सन्तान रक सा क्रप्पन, ३९ । दूसरे एलाम् के सन्ताम बारह सा चाैबन, ३२। द्वारीस् के सन्तान तीन सा बीस, ३३। साद द्वादीद् खीर क्योने। के लोग सात सा प्रचीस, ३४। यरीचे के लेगा तीन सी पैतालीस, इध । सना की लोग तीन इज्ञार क सा तीस ॥ ३६ । फिर यासकी क्षर्यात् येशू के घराने में से यदायाद् के सन्तान नैा की तिवतर, ३०। इम्मेर् के सन्तान एक चन्नार बाव न, ३८। पश्हूर् के सन्तान बारह सा सेता-लीस, इर । घारीस् की सन्तान एक इजार सतरहा ४०। फिर लेबीय अर्थात् येशू की सन्तान स्रीर दीद्-व्याद् के सन्तान, कर्मीरल् की सन्तान में से चीइतर ॥ 89 । फिर ग्रवैयों में से यासाप्कों सन्तान एक सी खट्ठाईस ॥ ४२ । फिर स्वेंबठीदारा के सन्तान, शस्लूम् के सतान आत्रे के संतान तत्मी।न् के सतान अवसूत् के यतान इतीता के संतान श्रीर शोध के सतान में सब मिलकर एक सा उनतालीस हुए॥ १३। फिर नतीन के सतान, सीक्षा के सतान इसूपा के सतान तट्याग्रीत् के यंतान ॥ ४८ । कोरीस्के सतान सीग्रहा की सतान पादीन् के संतान, 84। लबाना के सतान ह्याका के सतान श्रक्कूब् की संतान, ४६। द्वागाव् की सतान श्रम्ली के चंतान होनान् के चंतान, 80। गिट्टेल् के चंतान ग्रहर् के सतान रायाद् के संतान, 85 । रसीन् के सतान नकोदा के स्तान गन्जाम् के सतान, १९ । उन्जा के सतान प्रमेष्ट् को सतान धेसै को संतान, ५०। अस्ता के सतान भूनीम् क्रे सतान नपीसीम् के संतान, ५१। यक्षूक् के यंतान इकूपा के सतान इहूर के सतान,

प्र । बर्जूत् के यंतान महीदा के यंतान हर्षों के यंतान, प्र । बर्जी ए के यंतान सीयरा के यंतान तेम ह के यंतान, प्र । नसी ह के यंतान सीर हती पा के यंतान ॥ प्र । फिर मुलैमान के दायों के यंतान, योते के यंतान हस्से परेत् के यंतान परदा के यंतान, प्र । याला के यंतान दर्की न के यंतान प्रहा के यंतान प्र । याला के यंतान दर्की न के यंतान प्रिहेल् के यंतान ५७ । अपत्याह के यंतान हतील् के यंतान प्र । यवायीम् के यंतान की यामी के यंतान ॥ प्र । यव नतीन श्रीर मुलैमान के दायों के यंतान तीम यी वानवे थे।

प्र'। फिर जी तेस्मेलद् तेल्दर्शा कस्य प्रद्वान्
श्रीर इम्मेर् से प्राये पर ये प्रपने प्रपने पितर के
घराने श्रीर यंशायली' न यता सके कि इशरल् के
दे सी ये है, ६०। प्रार्थात् दलायाद् के संतान
तोधियाद् के संतान खीर नकोटा के संतान जी
मिलकर क सी यायन थे॥ ६१। श्रीर याजकी की
संतान में से द्यायाद् के संतान दक्की क् के संतान श्रीर
योजिल्ली के सतान जिस ने शिलादी याजिल्ली की एक येटी
को य्याद लिया श्रीर उसी का नाम रख लिया था॥ ६०।
इन सभी ने प्रपनी प्रपनी यंशायली का पत्र श्रीरे की
यंश्यात की पेर्शिययों में टूंका पर ये न मिले इस
लिये ये प्रशुद्ध ठदराकर याजकपद से निकाले एने ॥
६३। श्रीर क्षिप धारण करनेटारा की ई याजक न दो तथ
लों तुम की ई परमप्रित्र वन्तु खाने न पाग्रीशे ॥

देश। सारी मगडली मिलकर वयालीस द्रवार तीन सा साठ की थी। ६५। इन की छोड़ इन के सात द्रवार तीन सा मैं मैंतीस दास दासियां और दो सा गानेवाले थीर गानेवालियां थीं। ६६। उन के घोडे सात सी कतीस खद्यर दी सा पैतालीस, ६७। कंट चार सी पैतीस और गदर क द्रवार सात सा बीस थे। ६८। और पितरीं के पराना के कुछ मुख्य मुख्य पुरुषों ने कब यदीवा के यहश्चसेम में के सबन की खाये तब परमेख्यर के मबन की उसी के स्थान में खड़ा करने के लिये थयनी बायनी इच्छा से कुछ दिया। ६९। उन्हों ने थ्रापनी बायनी

<sup>(</sup>१) नूल में यम । (१) नूल ने. तिर्माता ।

पूजी के अनुसार इक्सरें इजार दर्कमीन सेना और पांच इकार माने चांदी और याजकों के येग्य एक से खंगरें से प्राप्त अपनी इच्छा से उस काम के खंजाने में दें दिये॥ १० । से याजक और लेकीय और लेकीय और लेकीय और लेकीय और लेकीय और लेकी में से कुछ और ग्रवेंये और लेकीर संबंधित नतीन लेगा अपने अपने नगर में और संबंधित संवधित अपने स्वार में किर वर्ष ग्रये॥

(येदी का यनाया जाना)

३ जाव सातवां मदीना प्राथा श्रीर सत्ता-एली भवने भवने नगर में बढे थे तथ लोग यष्यलेम् मे एक मन दीकर एकट्टे हुए॥ २। तय खपने भाई यासकीं समेत यामादाम् के पुत्र येशू ने स्त्रीर श्रपने भाष्यी समेत प्राल्तीण्ल् के पुत्र जरुव्याचेल् ने कमर यांधकर द्वराएल् के परमेश्वर की वेदी की वनाया कि उस पर देशमधील चढाएं जैसे कि परमेण्यर की जन मुसा की व्यवस्था में लिखा हैं॥ इ.। से। उन्हों ने वेदी की। उस की स्थान पर खड़ा किया क्योंकि उन्दें देश देश के लोगों का भय रष्टा से। वे उस पर यहावा के लिये दे। मवलि व्यर्थात् दिन दिन सघेरे थार सांभ के दामवाल चढ़ाने लगे ॥ ष्ठ। श्रीर उन्दों ने भीषाहियों के पर्क्व का साना वैसे कि सिखा दे बीर दिन दिन के द्रामयील एक एक दिन की गिनती थीर नियम के अनुसार पदावे ॥ ५। श्रीर उस के पीछे नित्य देशस्वलि कीर नये नये चान्द धीर यदावा के पवित्र किये पुर सव नियत पर्धी के यांचि श्रीर श्रापनी श्रपनी इच्छा से यदेखा के निये सब स्बेच्छाबाल देनेहारी है बल गवार ॥ ई। सातवे मदीने के पहिले दिन से वे यदेश्या की देशमधाल चक्नेने स्त्री परन्तु यदेश्या के मन्दिर की नेव तव ली न हाली गई थी। । । से उन्हों ने पत्थर गढनेहारी खीर कारीगरी की क्वीया बीर सीदानी बीर सारी लागों की खाने पीने की यम्तुरं बीर तेल दिया कि ये फारस के राका कुसू के परवाने के प्रमुसार देवदार की लकड़ी लवाने न् चे यापा के पास के समुद्र में पहुचार ॥

(निष्दि की नेय हाली जानी) द। परमेश्वर को यस्त्रालेम् में को भवन की। खाने

को दूसरे घरस को दूसरे महीने में शाल्तीरुल को पुत्र जर्मच्यावेल ने श्रीर यासादाक के पत्र येश ने श्रीर उन के और भाइया ने जा याजक और लेखीय चे श्रीर जितने बधुआंदे से यक्शलेम् मे आये थे उन्हें। ने भी काम का श्रारंभ किया श्रीरं वीस वरस वा उस से अधिक श्रवस्या के सेवीया की यदीया के भवन का काम चलाने की ठदराया । १। से येथ्र ग्रीर उस के घेटे श्रीर भाई थार कदमीरल श्रीर उस के घेटे जे। यहदा के सन्तान में थैं।र हेनादाद के सन्तान थै।र उन के घेटे वरमेग्वर के भवन से कारीगरी का काम चलाने की खड़े हुए ॥ १० । खार जय राजी ने यदाया के मन्दिर की नेय डाली तय ष्रपने वस्त्र पहिने हुए खीर तुरहिया लिये हुए याजक श्रीर भांभा लिये दुर खासाप् के वंश के लेवीय इस लिये ठएराये गये कि इसारलियों के राजा दाजद की चलाई दुई रीति के अनुसार यदे। या की स्तुति करें॥ १९। से वियद गा गाकर यदावा की स्तुति श्रीर धन्यवाद फरने लगे कि वह भला है थ्रीर उस की क्षरणा दसारल् पर सदा की है। श्रीर जब वे यदीया की स्तुति करने लगे तब सब लेगों ने यह ज्ञानकर कि यदावा के भवन की नेव ग्रव पह रही है जेचे ग्रब्द से जयजयकार किया ॥ १२ । परन्तु बहुतीरे याजक खाँर सेबीय खें।र पितरीं के घराने। के मुख्य पुष्प प्रार्थात् ये यूढ़े जिन्दों ने पिछला मवन देखा था जब इस भवन की नेव उन की आंखा के साम्दने पड़ी तब फूट फूटकर रीये थे।र बहुतेरे ष्यानन्द के मारे जर्चे गव्द से जयजयकार कर रहे र्थे ॥ १३ । से। लेगा श्रानन्द के जयसयकार का गट्य लोगों के रोने के भव्द से अलग पहिचान न सके क्योंकि सेता कचे प्रव्द से सपसपकार कर रहे पे थ्रीर बह भव्द दूर ली सुनाई देता था।

( यहूदिया के ग्रभुषा से मन्दिर के वनने का राका जाना)

है जिल' यहूदा ग्रीर विन्यामीन के शत्रुश्री ने यह सुना कि वंधुश्राई से कूटे दुर लेगा इसारल् के परमेश्रवर यक्षीया के लिये

<sup>(</sup>१) मूल में दाकद के हाय।

र्मन्दिर छना रहे हैं, २। तस्र चे सक्त्र्याखेल् स्रोर पितरे। के पराना को मुख्य मुख्य पुरुषों की पास क्षाकर उन से कहने लगे हमें भी अपने सग वनाने दे। क्योंकि तुम्हारी नाई इम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे है खीर अश्रूर का राजा एसई है। न् जिस ने इसे यहां पहुचाया उस की दिनों से इम उसी को बलि चठाते हैं।। ३। जरुव्याबेल् येशू ग्रीर द्वसारल् को पितरी के चराना के मुख्य पुरुषों ने उन से कहा हमारे परमेश्वर के लिये भवन बनाने मे तुम को इम से कुछ काम नहीं इम ही लेगा एक संग द्वाकर फारस के राजा कुतू की आचा के अनु-सार इसारल् को परमेश्वर यहावा की लिये उसे बनाएंगे ॥ ४ । तब उस देश के लोग यहूदिया के हाथ ठीले करने थ्रीर उन्हे डराकर बनाने में रीकने लगे, ५। स्रीर स्पैया देकर उन का विरोध करने के। व्यकील करके फारस के राजा कुबू के जीवन भर व्यरन फारस के राजा दारा के राज्य के समय लें यहदियों की युक्ति निष्फल कर रक्खी॥

**ई। चयर्प के राज्य के पंडिले दिना में ते। उन्हे।** ने यहूदा छीर यदशक्षेम् के निर्घासियों का दे।यपत्र लिखें भेजा॥ ७। फिर अर्तमत्र के दिनीं में विश्-लाम् मिण्दात् थेरा ताबेल् ने श्रपने थीर सहचारियो समेत फारस के राजा स्नर्तक्रत्र को चिही लिखी थीर चिट्टी खरामी असरा थार खरामी भाषा मे लिखी गई॥ ८। श्रर्थात् रहूम् राजमत्री श्रीर शिस्शै मत्री ने यस्थलेम् के विष्टु राखा स्रतंदत्र की इस ष्राशय को चिट्ठी लिखी॥ ९। उस समय रहूम् राज-मत्री और शिम्शे मत्री थ्रीर उन के थार सहचारिये। ने अर्थात् दीनी अपर्यत्को तर्पली अफारसी एरेकी वावेली ग्रूशनी देखवी एलामी, १०। खादि जातिया ने जिन्हें महान् और प्रधान श्रोस्त्रप्यर् ने पार से षाकर शोमरीन् नगर में श्रीर महानद के इस पार के शेप देश में बसाया एक चिही सिसी इत्यादि ॥ ११ । की चिट्ठी उन्हें ने अर्तकत्र राजा की लिखी उस की यद नकल है, तेरे दास की मदानद के पार की मनुष्य दे इत्यादि ॥ १२ । राजा को यह विदित दे।

यस्थलेम् की पहुंचे हैं वे उस दंगीत पीर चिनाने नगर की वसा रहे हैं वरन उस की शहरपनाह की खड़ाकार चुके भी।र उस की नेघ की जीड चुके हैं। १३। ग्रस्त राजा की विदित हो कि यदि वह नगर बसाया जार छीर उस की शहरपनाट बन चुको तो वे लेगा कर चूगी खें।र राष्ट्रदारी फिरन देंगे श्रीर श्रन्त में राजाश्रों की छानि देंगों ॥ 98 । इस लेगा तो राजर्मान्दर का नमक खाते है थै।र उचित नहीं कि राजा का खनादर हमारे देखते हे। इस कारख इस यर पिट्ठी भेजकर राजा को चिता देते हैं, १५। इस लिये कि तेरे पुरखाय्या के इतिहास की पुस्तक में खाल किई जार तब इतिहास की पुस्तक में तूयह पाकर ज्ञान लेगा कि यह नगर यलवा करनेदारा श्रीर राखाओं श्रीर प्रान्तों की द्यानि करनेद्यारा है श्रीर प्राचीन काल से सस में बलवा मचता खाया है स्रीर इस कारण घड नगर नाश भी किया गया॥ १६॥ इस राजा की चिता रखते दिकि यदि घट नगर बसाया जार ख्रीर उस की ग्रहरपनाइ बन चुके सा इस कारण से मदानद के इस पार तेरा को ई भाग न रह जाण्गा॥ १०। तस्र राजाने रहूस् राजमत्री क्षीर शिम्श्री मन्नी थ्रीर शामरान् श्रीर महानद के इस पार रहनेहारे उन के पीर सहचारियों के पास यद उत्तर भेजा कि कुणल इत्यादि॥ १८। जा चिट्ठी तुम लागा ने इमारे पास भेजी सा मेरे साम्हने पठ्कर साफ साफ सुनाई गई॥ १९। स्रीर मेरी क्षाचा से खोज किये जाने पर जान पड़ा है कि वह नगर प्राचीनकाल से राजाओं के विस्तृ सिर चठाता स्राया स्रोर चस में दंगा स्रोर वलवा होता क्षाया है।। २०। यह्य अलेम् के सामर्थी राजा भी घुए जी मद्दानद की पार के सारे देग पर राज्य करते ये स्नार कर चूंगी स्नार राष्ट्रदारी उन की दिशे जासी थी॥ २१। से अब ब्राचा प्रचारी कि वे मनुष्य राको जाएं श्रीर सब लों मेरी श्रीर से साद्यान मिले तब लें यह नगर बनाया न जार ॥ २२ । श्रीर चैक्स रहा कि इस बात में ठीले न दोना राजाओं की द्वानि करनेवासी वह खुराई क्या बढने पार ॥ कि को यहूदी तेरे पास से चले आये से। इसारे पास ३३। जब राजा अर्तवत्र की यह चिट्ठी रहूस और शिम्श्रे मंत्री श्रीर उन के सहसारियों को पढ़कर सुनाई गई तब वे उतावली करके यहशलेम् की यहूदियों के पास गये श्रीर मुजवल श्रीर वरियाई से उन की रीक दिया ॥ २४। तब परमेश्वर के यह-शलेम् में के मदन का काम रक गया श्रीर फारस के पुरुषों के नाम लिखकर तुक की जता सकें ॥ १९। राजा दारा के राज्य के दूसरे वरस ले। सका रहा ॥ (मन्दर के यनने का राजा की श्राष्ट्रा से निपटाया जामा.)

प्रे त्व द्यागी नाम नवी खीर पट्टी का पीता सक्याद यहूटा खीर यह-श्रतेम के यहूदिया से नयूबत करने लगे दसारल के परमेश्वर के नाम से उन्हों ने उन से नयूवत किई ॥ २। से शाल्तीगल् का पुत्र जनव्याधेल् स्रीर यासा-दाक् का पुत्र येशू कमर बान्छकर परमेश्वर के यह-शलेम् में के भवन का बनाने लगे थार परमेश्वर के ये नयी उन का साध देते रहे॥ इ। उसी समय मदानद के दस पार का तत्तने नाम श्राधिपति सीर शतयासने यपने सदधारियों समेत उन के पास लाकर ये। पूछने लगे कि इस भवन के बनाने कीर इस शहरपनाए के खड़े करने की किस ने तुम की प्राचा दिई है। १। तब हम लोगे। ने उन से यह फदा कि इस भवन के बनानेबासा के क्या क्या नाम है ॥ ध । परन्तु यहूदियों की पुरनिया की परमे-क्रवर की ट्राप्ट उन पर रही से। जब लें। इस बात की चर्चा दारा से न किई गई थीर इस के विषय चिट्ठी के द्वारा उत्तर न मिला तय ली उन्दे। ने इन को न रोका ॥

ई को चिट्ठी मद्दानद के इस पार के अधिपति
ततने बीर शतयां जने बीर मद्दानद के इस पार के
चन के सद्दारी अपार्शकियों ने राजा दारा के पास
भेजी उस की नकल यह है ॥ छ। उन्हों ने उस की
एक चिट्ठी लिखी किस में यह लिखा था कि राजा
हारा का कुगल होम सब प्रकार से हो। ॥ ६।
राजा की विदित हो कि इम लीग यहूदा नाम
प्रान्त में मद्दान् परमेश्वर के भवन के पास गये थे,
वह बड़े बड़े पत्यरों से अन रहा है बीर उस की
भीतीं में कड़ियां जुड़ रही हैं बीर यह काम उन
लोगी से फुर्ती के साथ ही रहा थीर सुफल भी ही

कि यह भवन वनवाने श्रीर यह शहरपनाइ खडी करने की आचा किंछ ने तुम्हें दिई ॥ १०। श्रीर इम ने उन के नाम भी पूछे कि इम उन के मुख्य पुरुषों के नाम लिखकर तुम की जता सके ॥ १९। थीर उन्हों ने हमें यें। उत्तर दिया कि हम तो आकाश थीर पृथियी के परमेश्टर के दास है थीर खिस भवन की यदुत यरस दुर इसार लियों के रक वड़े राजा ने बनाकर तैयार किया था उसी की इस बना रहे हैं॥ १२। सब इमारे पुरखायों ने स्वर्ग के परसे-प्रवर की रिस दिलाई थीं तव उस ने उन्दे वावेल् के कस्दी राखा नयूकद्नेस्टर् के द्वाध में कर दिया थीर उस ने इस भवन की नाम किया सीर लेगी का यधुषा करके वावेल् को ले गया॥ १३। पर वाबेल् के राजा जुसू के पहिले वरस में उसी जुसू राजा ने परमेश्वर के इस भवन के वनाने की बाजा दिई॥ १४। धीर परमेग्धर के भवन के जो सोने क्षीर चान्दी के पात्र नवू अद्नेस्सर् यस्थालेस् में के मन्दिर में से निकलवाकर बाबेल् में के मन्दिर में से गया था उन की राजा कुसूने बाबेल् से के मन्दिर मे से निकलयाकर शेश्वस्तर् नाम एक पुरुष की जिसे उस ने श्रीध्यति ठहरा दिया सैांप दिया ॥ १५। स्रीर उस ने उस से कहा ये पात्र ले जाकर यब्शलेस् में के मन्दिर में रख ग्रीर परमेश्वर का यद भवन खपने स्थान पर वनाया जार ॥ १६ । तव उसी ग्रेश्यरहर् ने खाकर परमेश्वर के यहशलेम् में के भवन की नेव डाली भीर तब से ग्रव से। यह वन रहा है पर श्रव ले। नहीं बन चुका ॥ १० । से। श्रव यदि राजा को भार ती बाबेल् मे के राजभण्डार में इस बात की खोज किई कार कि राजा जुलू ने सचमुच परमेश्वर के यहशलेम् में के भवन के बन-वाने की खास्। दिई घो वा नही तब राखा इस विषय में अपनी इच्छा एम की जतार।

हिं त्व राजा दारा की खाता से बाबेल् को पुस्तकालय में जहां खजाना भी रक्ष्ता था खोज किर्द गर्द॥ २। बीर मादे नाम

प्रान्त की अञ्च्मता नगर की राजगढ़ में एक पुस्तक, चढ़ाकर जकड़ा जाए थीर उस का घर इस अपराप मिली जिस में यह वृत्तान्त लिखा था कि, ह। राजा कुरू के पहिले धरस में उसी कुरू राजा ने यह श्राचा दिई कि परमेश्वर के यहशतेम् में के भवन के विषय, वह भवन क्षर्यात वह स्थान विस मे बिलदान किये जाते घे सा बनाया जाए श्रीर उस की नेव द्रुठता से हासी जाए उस की संचाई थार चै। इन्हें बाठ साठ हाथ की ही ॥ १। इस मे तीन रद्दें भारी भारी पत्थरीं के हा श्रीर एक परत नर्द लक्दों का है। खैर इन की लागत राजमवन में से दिई जार ॥ ५ । श्रीर परमेश्वर के भवन के को सोने श्रीर चांदी के पात्र नबूकद्नेस्सर्ने यस-श्रलेम् मे के मन्दिर मे से निकलघाकर बाघेल् की पहुंचा दिये घे से। लै। टाकर यह शलेम् में के मन्दिर के अपने अपने स्थान पर पहुचाये जाएं थे।र तू अन्हे परमेश्कर के सबन से रखँदेना॥ ६। से छिन्न से मद्दानद को पार के श्राधिपति तत्तनै हे शतवा जनै तुम श्रपने सहचारी महानद के पार के श्रपार्सिकी समेत ब्रहा से खला रही ॥ ७ । परमेख्वर की उस भवन के काम की रहने देा यहूदियों का अधिपति श्रीर यहूदियों के पुरनिये परमेश्वर के उस भवन की उसी क्षार रेसान हाँ उन को उकता पड़े॥ ९। खीर उन्हों ने परमेश्चर की ग्राराधना के लिये जी यरू-क्या बरुड़े क्या मेठे क्या मेम्ने स्वर्ग के परमेश्वर के अलेम् मे है वारी वारी के यासकी ग्रीर दल दल हीमवलियों के लिये जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो श्रीर जितना ग्रेहू स्रोन दाखमधु श्रीर तेल यबग्रलेस् में की याजक कहे से। सब उन्हें विना भूल चूक दिन दिन दिया जाए, १०। इस लिये कि

के कारण घूरा बनाया जार ॥ १२ । ग्रीर परमेश्वर जिस ने वहां अपने नाम का निवास ठहराया है सा क्या राजा क्या प्रजा उन सभी की उलट दे जी यह याचा टालने बीर परमेश्वर के भवन की जी यह-शलेम् मे है नाश करने के लिये द्वाय वकारं। मुक दारा ने यद खाचा दिई है फुर्ती से ऐसा दी करना॥ १३। तव महानद के इस पार के ऋधिपति तत्तनै थीर यतर्वीजने थीर उन के सहचारिया ने दारा राजा के चिट्ठी भेजने के कारण उमी के श्रनुसार फुर्ती से किया ॥ १४ । से यूट्टी पुरनिये द्वारों नबी थीर इही को पाते सक्याह के नक्रवत करने से मन्दिर के वनासे रहे थीर कृतार्थ भी हुए थीर इसा-एल् के परमेश्वर की श्राचा के श्रनुसार श्रीर फारस के राजा कुचू दारा खीर श्रर्तकत्र की साचासीं के क्षनुसार बनाते बनाते उसे पूरा करने पाये॥ १५ । सो वद भवन राजा दारा के राज्य के इंडवें वरस मे अवार् महीने के तीसरे दिन की यन चुका । ९६ । तब इस्रायली अर्थात् याजक लेबीय स्नार स्नार जितने वधुकाई से स्राये थे उन्दों ने परमेश्वर की चस भवन की प्रतिष्ठा चत्सव की साथ किई॥ १०। के स्थान पर बनाने पाए ॥ ८ । बरन में श्राचा देता श्रीर उस भवन की प्रतिष्ठा में उन्दें। ने एक सी हू कि तुम्हें यहूदियों के उन पुर्रानयों से ऐसा वर्ताव वैल दो से। मेळे थेर चार सा मेम्रे श्रीर फिर सारे करना द्वागा कि परमेश्वर का वह मधन व्यनाया इस्राय्ल् के निमित्त पापर्वाल करके इस्राय्ल् के कार अर्थात् राका के धन में से महानद के पार गित्रीं की गिनती के अनुसार वारद वकरे चढाये॥ के कर में से सन पुरुषा की फुर्ती के साथ खर्चा दिया १८। तब जैसे मूसा की पुस्तक में लिखा है जैसे

के लेबीया की ठहरा दिया। १९। फिर पहिले महीने के चै। दच्चे दिन की वधु-खार्ड से खाये दुर सागीं ने फसद् माना ॥ २०। क्योंकि याजकों स्रीर लेकीयों ने एक मन दीकर श्रपंने श्रपने वें स्वर्ग के प्रमेश्वर की मुखदायक मुर्गधवाले की शुद्ध किया था से वे सब के सब शुद्ध थे खीर वित चढाकर राजा थीर राजकुमारी के दीर्घायु के उन्हों ने वधुश्रार्द से श्राये हुए सब लोगो और श्रापने मार्च लिये प्रार्थना किया करे। १६ में ने आचा याजको के श्रीर श्रपने अपने लिये फछए के पशुं विल दिई है कि को कोई यह आजा टाले उस के घर किये। २१। तब बंधुआई से लैटि हुए इसाएली में चे कड़ी निकाली जाए और उस पर वह थाप और जितने उस देश की अन्यजातियों की अधुद्धता से इस लिये आलग होकर वहूरिया से सिल गये ये कि | शिक्षि कीर नियम सिखाने के लिये आपना मन दशाम्ल को परमेश्यर पदीया की खोल कर छन मभा ने भारत किया. ३३। थीर खलमीरी राठी का पर्ध सात दिन लीं प्रानन्द के साथ मानते रहे क्योंकि यद्दीया ने उन्दे ज्ञानन्दित किया या श्रीर प्रश्नार के राजा का मन उनकी खोर ऐसा कर दिया था कि उस ने परमेश्टर खर्थात दशास्त के परमेश्वर के भवन के फाम में उन की दिवाव र्थधाया चा ॥

(एट्रा का राजा की खार में बस्यमें मुकी मेजा जाना.)

9. इन याती के पीर्ट प्रयात फारस के राक्षा प्रतित्र के दिनी से गन्ना यायेत् से मन्यमेन का गया यह सरायाह् का पुत्र था बीर मरायाष्ट् चलयाष्ट् यता युत्र था व्यजयीष्ट् पीनदास् का पीनदास् ग्लाबार् का खार ग्लाबार् दिन को तो यह वायेल् से चल दिया थ्रीर एम की परमेश्वर की कृपादृष्टि उस पर रही इस से पांचय महीने के परिले दिन यह यदणलेम् की परुचा ॥ (१) मूल में ए। था। (व) चूल में भागा ए।या

समाया चा ॥

१९। को चिट्टी राजा पर्तकत्र ने स्त्रायाजक बीर गास्त्री का दिई जी यदावा की याजाओं के घचनों का खीर उस की इसार्गलयों में चलाई ष्ट्रं विधियों का गास्त्री था उस की नक्षल यद दे प्राचीत्, १२। मञ्जा याज्यक की स्वर्ग के परमेख्वर की व्यवस्था का पूर्व शास्त्री है उस की व्यर्तवत्र महाराजाधिराज की खार से पत्यादि॥ १३। में यह थ्राचा देता हू कि मेरे राज्य में जितने इसाम्सी बीर उन के याजक सीर लेबीय अपनी इच्छा से यमग्रानेम् वाने चार्रे से। तीरे सम जाने पार्य ॥ १४ । तू तो राजा थै।र उस के सातों मंत्रियों की खोर से दम लिये भेका जाता है कि खपने परमेण्वर की व्यवस्था के विषय की सेरे पास है यहदा श्रीर यह-हिन्दिम्पाद् का, २। हिस्कियाद् शह्म का शह्म शह्म शह्म की दशा यूक्त ले, १५। स्नीर की चोदी सेना मादीक् का मादीक् यदीतृय का, ६। ब्रह्मीतृय का राजा कीर उस के मित्रवे ने स्वारल् के परमेश्वर समर्थाद् का व्यवसंद वार्याद मायोग् का जिम का नियास यहशलेम् में है ब्रापनी स्ट्रा का. ४ । मरायात् कराव्याष्ट् को वराव्याष्ट् चेच्ची को से दिया है, १६ । सीर जितना चांदी सीना सारे चच्ची सुद्धी का. ५ । सुर्क्षा प्रयोश का प्रयोश वाचेल् प्रान्त में तुम्हें मिलेगा सीर के कुछ लेगा सीर याचक प्रपनी रच्छा में प्रपने परमेश्वर के भवन के रास्त महायाबक का पुत्र या ॥ ६। यह च्जा लिये की यस्त्रालेम् में है देंगे उस की से जाए ॥ १०। मुमा की व्यवस्था के विषय बिसे दराण्ल् के पर- एम कारण तू उस क्षेपे से फुर्ती के साथ बैल मेळे मैं ज्यर यहाथा ने दिशं ची निपुण जाम्बी चा छार छार मिन्ने उन के वास्य सन्वाल सीर सर्घ की वस्तुसी उम के परमेश्यर परीया की कृपाहरि हो। उम ममेत माल से बीर उस घेदी पर घटाना हो। तुम्दारे पर रही इस के व्यनुसार राजा ने उस का सारा परमेश्यर के यन्णलेस् में के भवन में है।। १८। मांगा यर दे दिया ॥ १ । श्रीर कितने दमारुली श्रीर की चांदी मीना यथा रहे उस से की जुड़ सुभी धीर याजक नेटीय गरीय धीर नतीन वर्तक्षत्र राजा कीर तेरे माध्यों का उचित जान पडे से र्घ वर्ष के गार्त्य वरम में यदणनेम् को गये॥ ८। बीर , परमेण्वर की बच्छा के बनुसार करना॥ १९। बीर यद राजा के सातर्थ थरस के पांचय महीने से यद- तिरे परमेण्टर के मयन को उपासना के लिये जी शनिम् की पहुचा ॥ ८। पछिले मधीने के पछिले पात्र तुक्ते मैंपि जाते है उन्हें यक्शलेम् के परमेश्रवर के माम्दने दे देना ॥ २०। ग्रीर इन से अधिक जी कुछ तुमी खपने परमेश्वर को भवन को लिये खावश्यक ज्ञानकरं देना पहें से राजयाजाने में से दे देना॥ १०। को कि रुच्चाने बद्दावाकी व्यवस्थाका कर्ष २९। में क्रार्तसत्र राजा यह क्राजा देता हूं कि युम सेने भीर उन के चनुनार श्रासने थीर स्वायल में तुम मदानद के पार के सब खलाचिया से जेर फुक ग्ला याजक जी स्वर्ग के परमेख्य की

किया जाना चाहे कैद करना ॥

२०। धन्य है हमारे पितरीं का परमेश्वर यहीवा जिस ने ऐसी मनसा राजा की मन में उत्पन्न कि ई है कि यहे।वा के यक्शलेम् मे के मदान की सवारे, २८। श्रीर मुभः पर राजा श्रीर उस को मंत्रियों धीर राजा के सब बहे बहे हाकिमी की दयालु किया। से। मेरे परमेश्वर यष्टावा की कृपाहृष्टि से। सुभ पर हुई इस के अनुसार में ने हियाय खांधा श्रीर इसारल् में से कितने मुख्य पुरुषों की एकट्टे किया चे। मेरे संग चले ॥

(पज्रा का सहचारिया समेत यहशहेम् की पहुचना)

**८• उन** को पितरी के पराने। की मुख्य मुख्य पुक्य ये हैं ख्रीर की लेगा राका अर्तमत्र के राज्य में वाबेल्से मेरे संग यह गतेन की गये उन की वंशावली यह है॥ २। आर्थात् पीनहास् के

व्यवस्था का शास्त्री है तुम लागों से चाहे वह फुर्ती विंश में से गोशीम् ईतामार् के वंश में से वानिय्येल् के साथ किया जार, २२। अर्थात् सै। किक्कार् तक दाजद के वश में से इत्श्, ३। शक्तन्याद् के वंश के, वादी सै। कोर् तक गेहू सै। वत् को दाखमधु सै। परेश् के वंश में से जक्रपीद् जिस के संग डेट वत् लों तेल खीर लेल जितना चाहिये उतना सा युंचयों की वंशावली हुई ॥ ४। पहत्मीषाव् की दिया जार ॥ २३ । जी जी फ्रान्ता स्वर्ग की परमेश्वर वंश में से जरहमाह् का पुत्र रुखदीएनै जिस की की खोर से मिले ठीक उसी के अनुसार स्वर्श के सादों सा पुरुष थे।। शकन्याह के वंश में से परमेश्वर के भवन के लिये किया जार राजा थीर यहजीरल का पुत्र जिस के सा तीन सा पुरुप थे। रासकुमारीं को राज्य पर परनेखर का क्रोध ते। क्यों दे। स्रादीन के वंश में से योनातान् का पुत्र सर्वेद भइकने पार ॥ २८। फिर इस तुम की चिता देते हैं जिस के सा प्रचास पुरुप थे॥ ७। रलाम् के यंग्र कि परमेश्वर के उस भवन के किसी याजक लेबीय में से अतत्याह् का पुत्र यशायाह् जिस के संग सत्तर गर्विये हेवकीदार नतीन वा थ्रीर किसी सेवक से पुरुष थे। दा शपत्याद् के वर्श में से मीकाएल का कर चुंगी वा राहदारी लेने की खाचा नहीं है। पुत्र जबदग्रह् जिस के संग थस्सी पुरुप थे॥ ९। 49 । फिर दे एजा सेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि याश्राव् के वंश में से यही एल् का पुत्र श्रावदा। ह के बातुसार जो तुक में है न्यायियों श्रीर सिचार जिस के सम दे। से श्राटारह पुरुष घे॥ १०। श्रासी-करनेहारी की ठहराना जी महानद के पार रहनेहारे मीत् के वश में से योसिप्य द् का पुत्र जिस के सा चन सब लेगों। में की तेरे परमेश्वर की व्यवस्था एक सा साठ पुरुप घे॥ १९ । वेवे के वंश में से वेवे जानसे हीं न्याय किया करे थे। र जो की उन्हें न का पुत्र जकर्या ह जिस के संग्र प्रहाईस पुरुप घे॥ जानते हे। उन की तुम सिखाया करे। ॥ २६। कीर १२। अज्ञाद के वंश में से दक्कातान् का पुत्र की कोई तेरे परमेश्वर को व्यवस्था थ्रीर राजा की योद्यानान् जिस के स्ना रक्ष से। दस पुरुप थे॥ १३। व्यवस्था न माने उस की दराड फुर्ती से दिया जाए | ब्रादी मीक्राम् के वंश में से का पी है गर्वे उन के ये नाम चाहे प्रामदगड चाहे देश निकाला चाहे माल कव्त हैं अर्थात् रलीपेलेत् यीरल् थीर शमायाद् थीर उन के सा साठ पुरुष थे॥ १४। खीर विग्वे के धंश में से कते थीर जड्यूद् ये थीर उन के सम सत्तर पुरुष थे।

> १५। इन की मैं ने उस नदी के पास की महवा की ग्रीर बहती है एकट्टा कर लिया ग्रीर बहां हम साग तीन दिन डेरे डाले रहे ग्रीर में ने वहां सागी धीर याजकी की देख लिया पर किसी लेखीय की न पाया॥ १६। से में ने रलीर केर् स्त्रीरल् शमा-याद् एल्नातान् यारीव् एल्नातान् नातान् जकयाद् थार मश्लाम् का जा मुख्य पुरुष घे थार यायारीय थीर रल्नासान् के। के। बुद्धिमान घे घुलवाकर, १७। इट्टो के पास जा कासिप्या नाम स्थान का प्रधान चा भेज दिया और उन के। समका दिया कि कासिप्या स्थान में बहुत और उस के भाई नतीन लेगों से क्या क्या कहना कि वे इसारे पास इमारे परमेश्वर के भवन के लिये सेवा ठइल करनेदारी की

<sup>(</sup>१) मूझ में हाय।

से ग्राएं॥ १८ । ग्रीर हमारे परमेश्या की कृपाष्ट्रिं। क्षेत्र पर हुई। इस क्षेत्र अनुसार वे दमारे पास र्दक्रोफेल् की हो। रसाण्ल्के परमाता भार लेबी के पाता महली के यंग्र में से घा थीर गेरेव्याह की बीर इस के पुत्री कीर भाष्यी की अर्थात् प्रठारए जनों का, १८। शार एक्ट्याट् का धार उस के संग मरारी के यंग्र में से यंगायाए की धीर उस के पुत्री कीर भादपी की वर्णात् बीस जनी की, २० । स्रीय नतीन सांगों में से जिन्हें टाजट सार शाकिमां ने लेथीयां की मेया करने का ठएराया या दे। में। योम नतीनी के। ले आये। इन सभा के नाम लिखे हुए चे । २१। तय मे मे वदा प्रचात् प्रदया नदी के तीर पर उपयाम का प्रचार इस आगय से किया कि इस प्रसंख्या के मास्टने बीन ही थीर उस से भवने थीर अवने वालवद्यी थीर अवनी सारी नंपील के लिये सरल यात्रा भागें। २३। फ्रोफि में मार्ग से के अयुक्षी से बचने के लिये सिपाहियों का दल थी। सयार राज्ञा से मौगने से लखाता था क्योंकि एम राजा से यह कए खुके थे कि इमारा परमेश्वर प्रपने मय ग्रांतियों पर तो उन की भलाई के लिये कृपाट्टीं रक्षता घर ले। उसे त्याग देते दें उस का यल थीर काप उन के विक्द्र है ॥ २३ । से। रस विषय इस ने चपदान करके यपने परमेश्वर में प्रार्थना किर्द भीर उस ने एमारी मुनी॥ २४। तब में में मुख्य याजकों में से बारह पुरुषों की श्रर्थात् शेरेव्याद् दशक्याद् धीर दन के दस भादर्था को अलग करके, २५। सो छोटी सोना थार पाय राखा और उम के मंत्रियों थार उम के टाकिमी बीर जितने समापली पाजिर ये छन्दी ने धमारे परमेश्यर के भवन के लिये भेट दिये चे उन्दं तीलकर एन की दिया। २६। प्रधात में ने इन के दाय में मार्डे क. या किङ्कार् चादों में। किङ्कार् चादी के पात्र मी विद्वार माना, २०। इतार दर्कमान् के सीने के यीस फटारे थार माने सरीयो धनमाल सायो

चमकनेशारे पोतल के दें। पात्र तै। लकर दे दिये॥

२=। श्रीर में ने उन से कदा तुम तो यदे। या के लिये परियय दें। श्रीर ये पात्र भी परियय दें श्रीर यह चांदी श्रीर से जात्र भी परियय दें श्रीर यह चांदी श्रीर से जात में लो तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यदे। या के लिये प्रस्तात से दिई गई॥

२९। से लागते रहा श्रीर लव लें। तुम इन्दे यह्म श्रीस प्रधान या जकों श्रीर लेंबीयों श्रीर इसारल् के वितरों के पराने के प्रधानों के साम्टने यदे। या के मयन की कीठिरियों में तीलकर न दें। तब लें इन की रक्षा करते रहे। ॥ ३०। तब या जकों श्रीर लेंबीयों ने चांदी सेने श्रीर पात्रों को तीलकर लिया कि उन्दे यह शलेम् की इसारे परमेश्वर के सवन में प्रभूता है।

इर । परिले मदीने के बारदर्वे दिन की दम ने बादया नदी से फ़ब करके यदगलेम् का मार्ग लिया थीर एमारे परमें ज्या की कृवाहृष्टि पम पर रही थीर उस ने एम का अनुष्ये थीर मार्ग पर घात लगानेहारी के हाथ से यंचाया ॥ ३२ । निदान हमें यस्थालेम् की पहुचे थीर घटा तीन दिन रदे ॥ ३३। फिर चीचे दिन यह चांदी साना ग्रीर पात्र हमारे परमेश्यर के भयन में करीयाष्ट्र के पुत्र मरेमे।त् यासक की धार्य में तीलकर वियेगये और उस की मंग पीनदाम् का पुत्र रलाजार् या थीर उन के मंग येश का पुत्र योजायाद् सेघीय श्रीर यिन्त्रई का पुत्र नीयदराष्ट्र लेखीय घे ॥ ३४ । ये सब बह्तुर तिनी बीर तीली ग्रंइ ग्रीर उन की सारी तील उसी समय लिखी गई ॥ हथ । जा धंधुषाई से पाये घे उन्दों ने इसाग्ल के परमेश्यर के लिये दामयसि चढाये वर्षात गारे दशाएल के निमित्त यारद यकड़े कियानवे मेळे ग्रीर मतदत्तर मेमे श्रीर पापर्याल के लिये द्वारए यकरे यद चव यहावा के लिये होमवलि या॥ ३६। तय उन्टों ने राजा की श्राचारं महानट के इस पार कं उस के अधिकारियों श्रीर श्रीधपतियों के। दिई ग्रीर उन्टों ने स्वाएक्षी लेगो। ग्रीर परमेण्यर के भयन के कान की सहायता किई॥

: 1

<sup>(</sup>१) मूल में. भसा हाय। (२) या एक गुद्धिगान पृत्तय। (३) मूल में गांघ।

<sup>(</sup>१) गृस में, द्वाच ।

(यहूदा के पाप के कारव एक्ना की प्रार्थना )

इसारली लेगा न यासक न लेवीय देश देश की लेगों से न्यारे दृश घरन उन के से अर्थात् कनानियां चितियो परिज्ञियो यव्यसियो अम्मोनियो मान्नावियो मिखियां ग्रीर समारियों के से घिनाने काम करते हैं। >। क्योंकि उन्हों ने उन की बेटियों में से अपने थीर अपने घेटों के लिये स्त्रिया कर लिई हैं थीर पश्चित्र वंश देश के लोगों में मिल गया है बरन घाकिम ग्रीर सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हुए हैं।। ३। यह बात सुनकर में ने अपने बस्त्र श्रीर बागे का फाडा थ्रीर खपने सिर थ्रीर डाकी के बाल नाचे थ्रीर विस्मित देक्तर वैठा रहा ॥ ४। तब जितने लाग इसारल् के परमेश्वर के वचन सुनक्तर बधु-**प्रार्थ से थाये हुए लोगों के विद्यासघा**त के कारण चरचराते चे सब मेरे पास रकट्टे हुए ग्रीर मे सांक की मेंट के समय लें। विस्तित होकर बैठा रहा॥ ५। पर सांभा की भेट के समय मै वस्त्र छीर व्यागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा फिर घुटनें। के वल मुका ग्रीर श्रपने द्वाच श्रपने परमेश्वर यहे।वा की खोर फैलाकर, ६। कहा है मेरे परमेश्वर मुक्ते तेरी क्षीर क्षपना मुद्द उठाते साज क्षाती है क्षीर हे मेरे परमेश्चर मेरा मुद्द काला है क्योंकि हम लोगों के क्षधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गये है श्रीर छ। ग्रपने पुरखाओं के दिना से ले श्वात के दिन ले। एम वहें दें।पी दें श्रीर अपने अधर्मा के कामें। के कारण इस ग्रापने राजाग्री ग्रीर याजकों समेत देश देश के राजास्त्री के छाधर्म किये गये कि त्तलवार बंधुप्पाई लूटे जाने ग्रीर मुंह काले हे। जाने की वियत्तिरे में पडे जैसे कि छाज इकारी दशा है। ८। ग्री भव घोडे दिन ये हमारे परमेश्वर यहीवा का प्रतृत्वस् इम पर हुआ है कि इम में से कोई को देखव निकले श्रीर दम को उस के प्रवित्र स्थान मे एक यूटी मिली श्रीर इमारे परमेश्वर ने इमारी ष्यंथीं में ज्योति बाने दिई श्रीर दासल में इस की

योडा सा नया जीवन मिला॥ ९। इम दास तो पास थाकर कहने लगे न ते। को नहीं छे। एर हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हम पास थाकर कहने लगे न ते। को नहीं छे। इ दिया बरन फारस के राजाखों की इस पर ऐसे कृषालु किया कि इस नया सीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन की उठाने थीर उस के खडहरी की सुधारने पाये श्रीर इसे यहूदा श्रीर यक्शलेस् में खाड़ मिली॥ १०। श्रीर पास हे हमारे परमेश्वर इस के पीछे हम क्या कहे यही कि हम ने तेरी उन बाजाबी को तोड़ दिया है, १९। जी मू ने यह कहकर अपने दास निक्षयों के द्वारा दिई कि जिस देश के खाधकारी दीने की तुम जाने पर दी वह तो देश देश के लेगों की अशुद्धता के कारण थीर उन के घिनीने कामी के कारण अग्रुद्ध देश है उन्हों ने तो उसे एक सिवाने से दूसरे सिवाने ली ष्यपनी श्रशुद्धता से भर दिया है ॥ १२ । से छब तुम न तो अपनी खेटियां उन के खेटों के। ब्याइ टेना न उन की खेटियों से अपने बेटों का ब्याइ करना श्रीर न कभी उन का कुणल ज्ञेम आह्वना इस्स लिये कि तुम बल पकड़ो और उस देश के अच्छे प्रच्छे पदार्थे खाने पास्रो श्रीर उसे ऐसा हो इ सास्रो कि वह तुम्हारे वश का खिंधकार सदा बना रहे॥ १३। क्षीर उस सब को पीक्षे की इमारे छुरे कामी क्षीर बड़े दोय के कारण इस पर बीता है सब हे हमारे परमेश्वर तू ने इमारे अधर्म के बराबर इमें दरह नहीं दिया बरन इस में से इतना की खुदा रक्खा दमारा देाय बढ़ते बढते श्राकाश ला पहुचा है ॥ है, १४। तो क्या दम तेरी श्राचाश्री की फिर ते।इ-कर इन घिनैाने काम करनेहारे लेखां से समधियामा करे। क्या तू इस पर यहां तक के। पन करेगा कि इम मिट जोएंगे ग्रीर न ते। कोई बचेगा न कोई कूटा रहेगा॥ १५ । हे इसारल् के परमेश्वर यहावा तू तो धर्मी है इस बचकर हूटे हो हैं जैसे कि स्नाज देख पडता है देख इस तेरें साम्बने दोयों है इस कारण से को दि साम्हने खडा नही रह सकता॥ -

(यहूदिया का ग्रान्यजाति स्तिया का दूर करना)

१० ज्वाब रजा परमेश्वर को मवन को साम्हने. पडा राता हुआ प्रार्थना श्रीर पाप का प्रज्ञीकार कर रहा था तब इस्रास्त् में से

क्योंकि यह यंधुमाई में बाये हुखा के विश्वामधात के कारण शोक करता रहा ॥ छ। तय उन्हों ने यहूदा थ्रीर यस्थलेम् मं रहनेदारे बंधुबारं से आये पुरम्य लोगों मे यह प्रचार कराया कि तुम यम्धलेम् में स्कट्ठे दिन का इस वात की तहकीकात के लिये बैठने हा, द। यार का काई छाकिमां थ्रीर पुरनियों की सम्मति न माने धीर दिन लें न आए उम की सारी धनमपति मत्यानाथ किई जाएगी थार यह भाष यधुपाई ने चारे हुया की मभा से कलग किया जाण्या ॥ १। यो यष्ट्रदा श्रीर विन्यामीन् के मध मनुष्य सीन दिन के भीतर यस्थलेस् मे एक हे पुर यह ता नीर्घ मदीने के घीन्छ दिन दुशा श्रीर संय नाग परमेश्वर के भवन के चीक में उस विवय के कारक ग्रीर मडी के मारे कांग्रते हुए येठे रहे। १०। तय रज़ा यालक खड़ा द्वाकर उन से कटने लगा तुम लेगों ने विज्ञ्यासद्यात करके अन्यकाति

पुरुषा स्तियों श्रीर लड़केवालों की एक बहुत बड़ी बढ़ गया है ॥ १९ । से प्रथ प्रपने पितरों के परमे-भगड़िसी उस के पास लुड़ गई थीर लोगा बिलक व्यर यहावा के माम्बने प्रपना पाप मान से। श्रीर उस बिलक रेर रहे थे ॥ २। तब यदीएल् का पुत्र शकन्याद् की बच्छा पूरी करी थीर इस देश के लेगी से श्रीर को एसाम् की सन्तान में का घा एड्रा से कदने यन्यजाति स्तियों से न्यारे हा जास्रो ॥ १२ । तथ लगा इस लेगों ने इस देश के लेगों में से सन्यकाति मारी मण्डली के लेगों ने कर्ने शब्द से कहा जैसा स्तियां व्याध् कर आपने परमेश्वर का विश्वासघात हू ने करा है बैसा ही हमें करना उचित है। १३। तो किया है पर इस दशा में भी इसाएल् के लिये पर लेगा यहुत है खीर भड़ी का समय है खीर स्राधा है ॥ 5। से। साय एम पापने परमेश्यर से यह एम बाहर खड़े नहीं रह सकते खीर यह दे। एक याचा बाधि कि इस प्रमु की चलित ग्रीर व्यपने परसे- दिन का काम नहीं है क्योंकि इस ने इस बात मे प्रवर की जान्ना मुनकर परपरानेदारी की सम्मति के वहा अपराध किया है ॥ १४ । सारी सग्रहली की प्रमुखार मेमी मय म्थियो की जीर उन के लड़कें जीर चे हमारे हाकिम ठहराये जाएं जीर जय ली वाली की दूर कर जीर व्यवस्था के जनुमार काम हमारे परमेश्वर का भड़का हुआ कीप हम पर चे किया जाए ॥ ४। हा उठ क्ये।कि यह काम तेरा हो दूर न हो जीर यह काम निपट न जाए तब ली है जीर हम तेरे मार्थ है में हियाद बांधकर हम काम में लग ला ॥ भ । तथ रहा उठा थै।र यालको स्त्रियां व्याह लिई हो हो नियत समयो पर आया लेकीयों थै।र सब परार्शनयों के प्रधानों का यह कई थै।र उन के एग एक एक नगर के पुरनिये थै।र किरिया खिलाई कि इस इसी यचन के अनुसार न्यायी पारं ॥ १५ । इस के विरुद्ध केवल असाहेल् करेगों श्रीर उन्दों ने यैसी भी किरिया खाई ॥ ६। तय के पुत्र यानातान् श्रीर तिक्या के पुत्र यहस्वयाह रज़ा परमेश्यर के भवन के माम्पने से उठा ग्राम खहे पुर ग्रार मग्रुह्माम् ग्रीर ग्रव्यते लेबीया ने उने ग्रुपाशीय के पुत्र विद्यानान् की के।ठरी में ग्राया र्थार का मदारा किया । १६ । पर वधुवार्ष से प्राये दुर यहां पहुंचकर न तो रे।ठी खार्ष न पानी विद्या लेगों ने वैसा ही किया । से। रज़ा याजक ग्रीर पितरी के पराना के कितने मुख्य पुरुष खपने अपने पितरी के घराने के खनुसार अपने सब नाम लिखा-कर ग्रालग किये गये ग्रीर दस्ये मदीने के पहिले सरो ॥ १० । श्रीर पदिले महीने के पहिले दिन ली चन्दों ने उन सय पुरुषे। की बात निषटा दिई जिन्दों ने फ्रन्यबाति स्तियों की व्याप्त लिया था ॥ १८ । श्रीर याजकों की सन्तान में से ये जन पाये गये जिन्हों ने ब्रन्यनाति स्तियों की व्याद्य लिया चा श्रर्भात् ये।चा-दाक् के पुत्र येशू के पुत्र श्रीर उस के भाई मासेयाह् ग्लीएबंद् यारीय् श्रीर गदस्याद् ॥ १९ । इन्हों ने द्याय मारकर यक दिया कि इस अपनी स्त्रियों की निकाल होंगे, ग्रीर चन्दों ने दोषी ठचरकर श्रपने श्रपने दीप की कारण एक एक मेठूा घलि किया॥ २०। थ्रीर इम्मेर् की सतान में से दनानी ग्रीर अवद्याइ, स्त्रियां व्याद लिई यार इस से इसाम्ल् का दीय रा । यार हारीम् की सतान में से मासेयाह् एलियाह्

श्रमायास् यद्वीरल् स्नीर चिक्तियास्, २२। स्नीर पश्हूर् | की संतान में से एत्याएन मासेयाद दशमाएल नतनेल् योजाबाद् श्रीर रलासा॥ २३। फिर लेबीया में से योजाबाद् शिमी केलायाद् का कलीता कहलाता है पतस्याद् यद्वदा स्रीर रखीरकेर्॥ ३४। श्रीर गानेदारी में से एल्याभीव ग्रीर डेवळीदारी में से भल्लूम् तेलेस् श्रीर करी॥ २५ । श्रीर इसारल् में से पराश् की संतान मे से रम्याच् विक्तिण्याच् मस्किष्याद् मिर्यामीन् एला-जार मल्किप्याह ग्रीर बनायाह, २६। ग्रीर एलाम की सतान में से मतन्याद जक्तयीह यहीरल् शब्दी यरेमात् श्रीर संलियाह, २०। श्रीर चत्रू की सतान से से रखोरने

से खद्ना कलाल् बनायाह् मासेयाद् मतन्याद् वसलेल् बिन्नुई ग्रीर मनक्षी, ३१ । ग्रीर हारीम् की सन्तान में से रलीरजेर् विशिष्टायाद् मल्कियाद् शमायाद् श्चिमान्, ३२। विन्यामीन् सल्लुक् श्रीर शर्मयाद्, ३३। ग्रीर द्वाश्रम् की उन्तान में से मत्तने सतता बाबाद् रलीपेलेल् यरेमै मनक्के खीर किमी, ३४। खीर बानी की चन्तान में से मादै अमाम् करल्, ३५। बनायाद् बेद-याद् कलूही, इई । वन्याद् मरेमेात् एल्याभीव्, इ० । मतन्याइ मत्तनै यासू, इद । खानी बिजूई शिमी, इर । श्रेक्षेग्याह् नातान् व्यदायाह्, ४०। मक्सद्वै शाशे शारे, ४९ । अजरेल् शेलेम्याइ् श्रमयीह्, ४२ । शब्दूम् स्नम-रस्याभीव मत्तन्याद यरेमात् बाह्याद खीर खजीजा, याद खीर योचेव, १३। खीर नहीं की सन्तान में से रू । खीर छेवै की सतान में से यद्दी हानान् हन- यीरल् मितत्याह् जाखाद् जलीना हट्टी योगल् श्रीर न्याह जब्बै ग्रीर श्रत्लै, २९ । ग्रीर वानी की सन्तान वनायाहु ॥ ४४ । इन सभी ने श्रन्यजाति स्तियां व्याह में से मशुद्धाम् मह्मूक् अङ्गुयाइ याशूव् श्रात् श्रीर लिई श्री श्रीर कितनों की स्तियों से लड़के भी यरामेत्, ३०। श्रीर पहत्माश्राव् की सन्तान में उत्पन्न हुए श्रेष

## नहेम्याह् नाम पुरुतक।

(महेर्याह का राजा से साझा पाकर यह शतिम् की जाना)

१. हिकल्याह् के पुत्र नहेम्याह् के वचन । बीमवे बरस के किस्लेव् नाम महीने में खब में शूशन् नाम राजगढ मे रहता था, २। तब छनानी नाम मेरा एक माई श्रीर यहूदा से श्राये दुश कई एक पुरुष स्राये तस में ने उन से उन असे दुए यहूदियों के विषय से। यधुषाई से कूट गये थे थे।र यस्थलेस् के विषय पूछा। है। उन्हों ने मुक्त से अदा जी बचे हुए लीता वधुकार से क्रूटकर उस पान्त में रहते हैं सा वडी दुर्दका में पड़े हैं स्त्रीर उन की निन्दा दोती है क्योंकि प्रवासेस् की शहरपनाष्ट्र टूटी हुई स्त्रीर उस

वेंठकर राने लगा थै।र कितने दिन तक विलाप करता श्रीर स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास श्रीर यह कदकर प्रार्थना करता रहा कि, धा हे स्वर्ग के परमेख्य यहोवा हे महान श्रीर भययोग्य देख्य तू जो श्रपने प्रेम रखनेहारी थीर श्राचा माननेहारी के विषय अपनी वाचा पालता थीर उन पर कस्या करता है, दें। तू कान लगाये श्रीर श्रीकें खोले रह कि जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास दखारिलयों के लिये दिन रात करता रहतां हूं उसे तू सुन ले। में इस्सारलिया की पापी की की इस लोगो। ने तेरे विक्द्व किये है मान लेता हूं में ग्री।र मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है।। छ। हम ने तेरे साम्दने बहुत खुराई, किई है श्रीर की के फाटक बसे हुए है। ४। ये बाते सुनलं ही, में प्राचार विधियां श्रीर नियस तू ने प्रयने दास मूसा

यवन की साध से हो। त ने प्रापने दास मुसा से में ने उस की लिये एक समय ठघराया ॥ छ। फिर कदा था कि यदि तुम लेगा विश्वामधात करें। ते। में ने राजा से कदा यदि राजा को आए तो मदा-में तुम को देश देश के लेगी में तितर खितर नद के पार के श्रीधपतियों के लिये इस आशय की क्या, र। पर पटि तुम मेरी भोर फिरा श्रीर मेरी बाजाएँ माना कार उन पर चला ता चाह तुम म से चिक्तवाये पुर लोग बाकाण की कीर में भी छ। तीभी में उन की यहां से ग्कट्टा करके उम स्थान में परवादेगा विषे में ने वपने नाम के नियाम के लिपे चुन लिया है। १०। एव व तरे दाम ग्रीर तेरी प्रजा के लेगा है जिन का तु ने अपने यह मामर्थ्य चीर यनयना राध के द्वारा हुई। लिया है। १९। दे प्रभु विनती यह है कि तू अपने दाम की प्रार्थना पर शीर अपने उन दासे की प्रार्थना पर दो तेरे नाम का भय मानना चाहते है कान लगा खार खाल खपने दाम का काम मुफल कर थार उन पुरुष की उन पर दयालु कर । में ती राजा का विलामेहारा घा ॥

२. त्रातीचाच राजा के घीमध यरम के नीमान् नाम महीने में खय उम के माम्दने दाखमधु चा तय मे ने दाखमधु बठाकर राजा की दिया। इस ने पहिसे ती में उम कें मान्दने स्दाम कभी न हुन्ना चा ॥ ३। से। राजा ने मुक्त से पूछा हा तो रोगी नहीं है फिर तेरा मुद्द क्यों उसरा है यह ता सन ही की उटामी हाती। तय में प्रत्यन्त हर गया, ३। ग्रीर राजा से फदा राक्षा मदा जीता रहे जय यह नगर जिम मे मेरे पुरखाओं की कबरें है उलाइ पहा छै।र उस के फाटफ जले दुए दें तो मेरा मुद्द क्यों न उतरे॥ ४। राजा ने मुक्त से पूछा फिर तूयवा मौगता वै सय में ने म्यां के परमेश्यर से प्रार्थेना करके, ५। राजा में कदा यदि राजा की भाग श्रीर तू खपने दास से ममन दी सी मुक्त यह हो थीर मेरे पुरसाखी की कयरों के नगर का भेज कि में उसे यनाऊ॥ ६। सब राखा ने जिस को पास रानी बैठी घी मुक्त से पुका तु किसने दिन सी परदेश रहेगा श्रीर कथ

की दिये चे उन की इस ने नहीं माना ॥ द। उस विदिशा। की राजा मुझे भेजने की प्रसन्न हुआ थीर चिट्टिया मुक्ते दिई जाएं कि जब सी मैं यहदा की न पर्व तय लों ये मुक्ते अपने अपने देश से देशकर जाने हैं। ६। श्रार मरकारी जंगल के रखवाले ष्रासाप् के लिये भी दस बागय की चिट्ठी मुक्ते दिई लाए कि वह मुक्ते भवन से लगे हुए राजगढ की कहियो के लिये श्रीर शहरपनाइ के श्रीर उस घर के लिये जिस से मै जाकर उद्गा लक्क हो है। मेरे परमेश्वर की क्रपाट्टी मुक्त पर रही इस से राजा ने मुक्ते यह दिया। तय में ने महानट के पार के श्रीधपतिया के पास जाकर उन्दे राजा की चिद्रिया दिई। राजा ने ती मेरे म्या सेनापति श्रीर स्वार भेजे थे ॥ १० । यह सुनन्तर कि एक मनुष्य दराएलिया के कल्याम का उपाय करने की प्राथा है होरीनी सम्बद्धत ग्रीर सीविध्याह नाम कर्म्मचारी जो प्रास्तानी पा उन दोनों को बर्त द्वा लगा॥ १९। सब मे यह असेम् मे पहुच गया तय यदा तीन दिन रहा ॥ १२ । तय मै प्रे। हे पुरुषीं ममेत रात की चठा में ने ती किमी की न यताया कि मेरे परमेश्वर ने यस्थलेम् के दित के लिये मेरे मन में वया उपजाया था थार श्रापनी सवारी के पशु की है। ह कीई पशु भी मेरे स्वान था॥ १३। से। मै रात की तराई के फाटक हीकर निकला थार अनगर के साते की थार थार कूडा-फाटक के पाम गया श्रीर यम्भलेम् की टूटी पढी **एई गरुरपनार ग्रीर जले फाटके। को देखा ॥ १८ ।** तय में आगे वडकर सेते के फाटक श्रीर राजा के कुरुड के पास गया पर मेरी सवारी के पशु के लिये स्नागे जाने की स्थान न घा॥ १५। तब मै रात ही रात नाले से हाकर शहरपनाइ की देखता ष्ट्रया चढ गया फिर घूमकर तराई के फाटक से भीतर खाया खीर यें है। ह गया ॥ १६ । खीर द्याकिम न जानते थे कि मै कहां गया श्रीर क्या करता या वरन में ने तब तक न ते। यहादियों की

<sup>(</sup>१) मूल में भला दाय।

कुद बताया था न यासको न रईसे। न हाकिमी इन से आगे बाना के पुत्र सादीक् ने मरम्मतं किई॥ उन से कहा तुम तो खाप देखते हा कि इम कीसी दुर्दशा में है कि यस्थलेम् उजाड़ पड़ा श्रीर उस के फाटक जले हुए हैं से आस्त्री हम यस्थलेस् की शहरपनाह की उठाएं कि स्नारी की हमारी नाम-धराई न रहे॥ १८। फिर मैं ने उन की वतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपाद्रिष्टि मुक्त पर कैसी हुई श्रीर राजा ने सभा से क्या क्या वाते कही थीं तब उन्दे। ने कहा आखी हम कमर वान्धकर बनाने स्रो श्रीर उन्हा ने वह भला कान करने का हियाव बांध लिया ॥ १९ । यह सुनकार होरीनी सम्बल्लत ग्रीर सोवियाद नाम कर्मचारी को अम्मोनी या श्रीर गेणेम् नाम एक श्ररकी धमे ठठ्ठों मे उड़ाने लगे श्रीर इसे सुच्छ जानकर कडने खर्गे यह तुम क्या काम करते है। क्या तुम राजा के विक्ष खलवा करोगे॥ २०। तस्र मै ने उन की उत्तर देकर उन से कहा स्वर्ग का परमेश्वर इमारा काम सुफल करेगा इस लिये इस उस के दास कमर बाधकर बनाएंगे पर यब्धलेम् मे तुम्हारा नता भाग न एक न स्मरक है॥

(यस्यलेम् की ग्रहरपमाह का केर बनाया जाना,)

३. तिब एल्याशीय महायाजक ने अपने भाई यानकों समेत कमर वान्धकर मेह-फाटक की बनाया उन्दों ने उस की प्रतिशा किई क्रीर इस के पह्नों की भी लगाया क्रीर इम्मेक्रा नाम गुम्मट लें। घरन इननेल् के गुम्मट के पास लें। उन्हें। ने ग्रहरपनाइ की प्रतिष्ठा किई ॥ २। उस से आग्रो यरीद्देश को मनुष्ये। ने बनाया श्रीर इन से आगे इसी के पुत्र जक्कूर ने बनाया ॥ इ। फिर मक्लीफाटक को इस्सना के बेटों ने बनाया उन्हों ने उस की कांड्यां लगार्छ ग्रीर चस के पह्ने ताले ग्रीर बेंड़े सताये ॥ ८ । थीर उन से भागे मरेमेात् ने से। इक्क्रेस् का पेता श्रीर करियाइ का पुत्र या मरम्मत किई श्रीर इन से श्रामी मश्रुसाम ने की मश्रेक्येल् का षाता थार वेरेकाइ का पुत्र था मरम्मत किई थीर

न दूसरे काम करनेटारीं की ॥ १७। तब मैं ने प्राश्रीर इन से कार्ग सकाईयों ने मरम्मत किई पर उन के रईसों ने अपने प्रमुकी सेवाका जूबा प्रापनी गर्दन पर न लिया ॥ ई। फिर पुराने फाटक की सरमात पासेह् के पुत्र यायादा श्रीर धसे।दयाह के पुत्र मशुद्धास् ने किई उन्हीं ने उस की कड़ियाँ लगाई थ्रीर उस के पह्नी ताले थ्रीर खेड़े लगाये। श्रीर उन चे आगो गिवोनी मलत्याह् थार मेरा-नेासी यादीन् ने श्रीर गिबोन् श्रीर मिस्पा के मनुष्णें ने महानद को पार को ऋधिपति को सिंहासन की ग्रीर मरम्मत किई॥ ८। उन से आग्री दर्दयाद् के पुत्र उक्जीरल् ने श्रीर थार सुनारा ने मरममत किर्द श्रीर द्रस से खारो इनन्याइ ने जो राधियों के समाज का घा मरम्मत किई थैं।र उन्हों ने चौद्दी शहरपनाह ली यब्शलेम् को हुठ किया॥ ९। श्रीर उन से स्नाते हूर् के पुत्र रपायाह्ने जे। यरुशलेम् के स्राध्ये जिले का इाकिम या मरम्मत किई॥ १०। ग्रीर उर्न से श्रागे इस्बमप् के पुत्र यदायाङ् ने श्रपने ही घर के साम्बने मरस्मत किर्द श्रीर इस से खारी दशद्वपाद के पुत्र इतूश् ने मरम्मत किर्न्ड ॥ १९। हारीम् के पुत्र मारिकायाह् ग्रीर पहत्मायाव् के पुत्र वन्शूव् ने रक थ्रीर भागकी थ्रीर भट्ठा के गुम्मट को मरम्मत किई ॥ १२ । इस से यागे यक्शलेम् के प्राधे जिले के साकिम हिही। हेश् के पुत्र शस्तूम् ने अपनी बेटियों समेत मरमात किई॥ प्रातराई के फाटक की मरस्मत द्वानून् ग्रीर जानेाद् के निवासियों ने किई उन्ही ने उस की बनाया थैं।र उस के ताले बेंड़े थैं।र पहें लगाये ग्रीर इतार द्वाच की शहरप्रनाष्ट् की भी यर्घात् कूढ़ाफाटक तक वनाया ॥ १४ । श्रीर कूड़ा-फाटक की मरम्मत रेकाख् के पुत्र मरिकयाद् ने किई जो वेथक्केरेम् के जिले का दाकिम था उसो ने उस को वनाया ग्रीर उस के ताले वेंड़े ग्रीर पह्ले लगाये ह १५। श्रीर सेाताफाटक की सरमात केाल्हाचे के पुत्र **शर्लूम् ने किई जो मिस्पा के जिले का छाकिम या** चसी ने उस की खनाया श्रीर पाटा श्रीर उस की ताले वेंड़े श्रीर परले लगाये श्रीर उसी ने राजा की

<sup>(</sup>१) नूस में महा हाय-।

<sup>(</sup>१) मूल ने जी गधिया का बेटा या।

वारी की पास की शेलड़ नाम क्रुगड़ की शहरपनाइ ग्राम्मट की साम्हने श्रीर स्रोपेल् की शहरपनाइ ली का भी दाकदपर से उत्तरनेहारी सीठी लें बनाया ॥ १६। इस के पीके अज्यूक् के पुत्र नदेम्याद् ने जे। वेत्सूर् के आधे जिले का हाकिम या दासद के कंबरिस्तान के साम्हने तक ग्रीर बनाये हुए पेखिर लें। बरन बीरा के घर तक भी मरम्मत किई॥ १७। इस के पीहे बानी के पुत्र रहूम् ने कितने लेवीया समेत मरम्मत किई। इस से आगो कीला के आधे जिले के हाकिम इशव्याद् ने थ्रपने जिले की छोर से सरस्मत किई॥ १८। उस के पीके उन के भाइयों समेत कीला के आधे जिले के द्वाकिम देनादाद् के पुत्र बध्वे ने मरम्मत किई॥ ९९। उस से खारी एक छीर भारा की मरम्मत जी गहरपनाह के मोड़ के पास शस्त्रों के घर की चढाई के साम्द्रने है येशू के पुत्र एकेर् ने किई जी मिस्पा का दाकिम था॥ २०। उस के पीके एक श्रीर माग की अर्थात् उसी मोड् से ले एल्या शीव् महायानक के घर के द्वार लें की मरस्मत जब्बै के पुत्र खारक, ने सन मन से किई॥ २१। इस के पीके एक श्रीर भाग की श्रर्थात् रुखाशीख् के घर के द्वार से ले उसी घर के सिरे लें की मरमात मरेमेात् ने किई वो इक्के।स् का पेता श्रीर सरियाह का पुत्र था॥ २२। उस के पीक्के उन यासकी ने सरमात किई से। तराई के मनुष्य घे॥ २३। उन के पीके खिन्यासीन् श्रीर इश्लब् ने श्रपने घर के सास्टने मरस्मत कि ई श्रीर इन के पोछे थलपीह ने की मासेणह का पुत्र ग्रीर श्रनन्याह का पेता था श्रपने घर के पास मरम्मत किई॥ २१। एस के पीके एक ग्रीर भाग की अर्थात् था वर्ष के घर से ले यहरपनाह के मोड खरन उस के कोने लें। की मरम्मत देनादाद् के पुत्र विद्वर्द ने कि है। २५। फिर उसी मेह के साम्दने की जंबा गुम्मट राजभवन से उभरा सुखा चहरे के खांगन के पास है उस के साम्दने कर्ज के पुत्र , पालाल ने मरम्मत किर्द इस के पीके परीश के पुत्र पदायाद ने मरस्मत किर्द ॥ २६ । नतीन लेगा तो खोपेल मे पूरव छोर जलफाटक के साम्हाने ले। छै।र समरे गुम्मट लें। रहते थे॥ २०। पदायाह की पीछे तकी इयें। ने एक ग्रीर माग की मरम्मत किई जी बड़े उभरे दुर

है। २८ । फिर घोड़ाफाटक के उत्पर याजको ने व्यवने व्यवने घर के साम्हने मरम्मत किई॥ २९ । इन को पी है इस्मेर् के पुत्र सादे। क् ने श्रपने घर के साम्डने सरमात किई थीर इसके पीछे प्रखी फाटक के रखवाले शकन्याइ के पुत्र शमायाइ ने सरस्मत किर्द ॥ ३०-। इस के पीक्षे शेलेम्याद के पुत्र इनन्याइ ग्रीर सालाप् के इठवें पुत्र हानून् ने एक ग्रीर भाग की सरम्मत किई। इन के पीई बेरेक्याइ के पुत्र मश्चास ने अपनी काठरी के साम्हने मर्म्मत किई ॥ ३९। उस के पीके मरिकयाद ने का सुनार था नतीने थीर ब्योपारियो के स्थान लीं ठहराये हुए स्थान के फाटका के साम्हने थीर कोने के कोठे तक मरम्मत किई॥ ३२। थ्रीर केनियाले केाठे से ले भेड़फाटक लें सुनारे। श्रीर ह्यापारियों ने मरम्मत किई ॥

(यहृदिया के अभुष्या का विरोध करना)

8. जाब सम्बह्मत् ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाइ की बना रहे है तब उस ने ख़रा माना श्रीर छद्दुत रिसियाकर यहूदियों को ठट्टों में चडाने लगा॥ ३। वह श्रपने भाइयों के श्रीर शोमरीन की बेना के साम्दने ये। कहने लगा वे निर्वल यहूदी क्या किया चाइते हैं क्या वे वह काम श्रपने बल से करेंगे। क्या वे श्रपना स्थान द्रक करेंगे एया वे यज्ञ करेंगे क्या वे आज ही सब कान निपटा डार्लेंगे क्या वे मिट्टी के ढेरें। में के जले हुए प्रत्यरे। की फिर नये सिरे से बनाएंगे ॥ ३। उस की पास ते। श्रम्मोनी तेर्गावयाद था से वद कहने लगा की कुछ वे बना रहे हैं यदि कोई गीदड़ भी उस पर चठे ते। वह उन की बनाई हुई पत्थर की शहरपनाइ की तीड देशा॥ ४। हे इमारे परमेश्वर मुन से कि हमारा खपमान हो रहा है थै।र उन की क्रिई हुई नामधराई की चन्दीं के सिर पर लैटा दे थीर उन्दे बधुआई के देश में लुटवा दे। ५। थीर उन का अध्में तू काप न दे न उन का पाप तेरे

<sup>(</sup>१) मूल में जी सुनारी का घेटा या। (२) या हर्निम्बाद मान फाटका (३) मूल में वे अपने लिये छे। डीने (B) मूल में जिलाइंगे।

मन से भूल जारा क्योंकि उन्हें। ने मुने यहरपनाह वनानेहारों के साम्हने रिस दिलाई ॥ ६ । श्रीर इम लेगों ने शहरपनाह की वनाया श्रीर सारी शहर-पनाह खाधी जवाई लें। लुड़ गई क्योंकि लेगों का मन उस काम में लगा रहा ॥

अब सम्बल्लत् थीर ते।विय्याद् थीर प्ररविधे अम्मोनियों थीर अश्दोदियों ने मुना कि यहशसेम् की ग्रहरपनाइ की मरम्मत दोती जाती है थे.र चस में को नाको बन्द दे।ने लगे तब उन्दों ने बहुत की बुरा माना, द। श्रीय सभी ने एक मन से ग्रीष्ट्री किई कि इस जाकर यद्यालेस् से लहीं। ग्रीर उस में गडबंड डार्लेंगे॥ ९। पर इस लेगो। ने छापने 'परमेश्वर से प्रार्थना किई ग्रीर उन के डर के मारे उन के विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठएरा दिये॥ १०। ग्रीर यहूदी कहने लगे छे।नेहारी का घल घट गया थ्रीर मिट्टी बहुत पही है से शहरपनाए एम से नहीं खन सकती॥ १९। ग्रीर इमारे अनुकादने लगे कि जब ले। इस उन के बीच में न पहुँचें छै।र उन्हें घात करके घह काम बन्द न करे तब ले। चन की न कुछ मालूम द्वागा ग्रीर न कुछ देख पड़ेगा॥ १२। फिर से। यहूदी उन के पास रहते ये उन्हों ने सब स्थानें। से दस वार छा छाकर इम लोगों से कहा इमारे पास लै। हना चाहिये॥ १३। इस कारण में ने लेगो। के। तलवारे वर्कियां थी।र धनुष देकर ग्रद्धर-पनाष्ट के पीड़े सब से नीचे को खुले स्थानों में घराने घराने के अनुसार बैठा दिया ॥ १४ । तब मे देखकर चठा थै।र रईसें। थै।र हाकिसें। थै।र थै।र सब लेगो। से कहा उन से मत हरे। प्रभु जे। महान् थ्रीर भववे। इय है उसी क्री स्मरण करके अपने भाइयों वेटा वेटिया स्त्रिया श्रीर घरी के लिये लङ्ना॥ १५। से जब हमारे शत्रुकों ने सुना कि यह उन्हें मालूम हे। गया ग्रीर परमेश्दर ने हमारी युक्ति निरफल किई है, तब हम सब के सब शहरपन। ह के पास अपने,अपने काम पर लैं। यो। १६। श्रीर वस दिन से मेरे आधे सेवक ती वस काम में लगे

श्रीर बाघे विकेया सलवारे। धनुयो श्रीर किलमा की धारण किये रहते थे ग्रीर यहदा के सारे घराने के पीके दाकिम रदा करते थे। १०। शदरपनाद के बनानेदारे थीर बास का केनिदारे देती भार चठाते घे अर्घात् रक दाय से काम करते ये स्नीर दूसरे दाय से द्यायार पकड़े रहते थे।। १८। ग्रीर राज ग्रपनी खपनी जांघ पर तलवार लटकाये दुर बनाते चे। श्रीर नर्रोस्रो का मूजनेदारा मेरे पास रदता था॥ ९९। से में ने रईसें। द्यांकिमीं ग्रीर सब लोगों से कचा काम ते। यहा थै।र फैला दुब्रा है थीर दम लेगा शहरपनार पर व्यलग ग्रलग एक दूसरे से दूर रहते है। २०। सा जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास एक्ट्ठे हा जाना हमारा परमेश्वर इमारी खार से लड़ेगा ॥ २१। या इम काम में लगे रहे थैं।र उन में से प्राधे पद फटने से तारी के निकलने लें बर्कियां लिये रहते थे॥ २०। फिर उसी समय मैं ने लेगो। से यह भी कहा कि रक रक मनुष्य ग्रपने दास समेत यद्यालेम् के भीतर रात विताया करे कि वे रात की तो प्रमारी रखवासी करेग्रीर दिन की काम में लगे रहे॥ २३। ग्रीर न ती में अपने कपडे उतारता था थीर न मेरे भाई न मेरे सेवक न वे प्रहरूए की। मेरे श्रनुचर घे अपने कपड़े उतारते ये सम्बक्ताई पानी के पास दृष्टियार लिये हुए वाते ये ॥ (यहूदिया में ग्रन्थेर पाया जाना)

प्राप्त साई यहाँदिया के विषद्ध वड़ी विद्याद्ध साई यहाँदिया के विषद्ध वड़ी विद्याद्ध सची । २। कितने ते। कहते थे हम खपने वेटे वेटिया समेत बहुत माणी है इस लिये हमें खम निलना चाहिये जिसे खाकर जीते रहें ॥३। ग्रीर कितने कहते थे कि हम ग्रापने खपने खेतों दाख की वारियों ग्रीर घरीं की वधक रखते है महंगी के कारण इमें अन मिलना चाहिये ॥ ४। फिर कितने यह कहते थे कि हम ने राजा के कर के लिये अपने खपने खेतों ग्रीर दाख की वारियों पर स्पेया स्थार लिया ॥ ५। पर हमारा ग्रीर हमारे भास्यों का ग्रीर ग्रीर हमारे ग्रीर हम अपने वेटे। वेटियों की दास वनाते हैं

<sup>ं (</sup>१) गूस में तेरे साम्हने से न निष्टे।

<sup>(</sup>२) नूल में शहरपनाह पर पट्टी चढी।

बरन इमारी कोई कोई बेटी दासी ने चुकी भी हैं ग्रीर दमारा कुछ वस नदीं चलता क्योंकि दमारे खेत थार दाख की श्रारिया थीरी के साथ पड़ी हैं। ६ । यह विद्वादट थै।र ये वात सुनकर में ने यहुत व्यंरी मानी ॥ २। तव यपने मन मे से।च विचार करके मे ने रईसें। थीर शांकिमों की घुडककर करा तुम प्रवने ष्रवने भाई से व्यास खेते हैं। तब मै ने उन के विस्तु एक वही सभा किई॥ ८। श्रीर में ने उन से कहा इस लोगों ने तो खपनी शक्ति भर व्यपने यद्दी भाइयों की की व्यन्यजातियों के दाव विक नाये थे दाम देकर दुराया दै फिर ण्या सुम ग्रपने भाइयों के। येखने पायोगे क्या वे इमारे राष विकींगे। तय ये चुप रते श्रीर कुछ न कर सके । है। फिर से कहता शया की काम तुम करते है। यो प्रच्छा नहीं है वया तुम की इस कारण हमारे परमेश्यर का भय मानकर चलना न खाहिये कि इमारे श्रुप की जन्यजाति है सी जीर दस दस दिन पीढ़े भांति भाति का बहुत क्ष्मारी नामधराई करते हैं ॥ ९०। मै भी ग्रीत मेरे दाखमधु भी पर तीभी मै ने प्रधिपति के इक का भीज भाई श्रीर वेयक उन की क्वैया श्रीर खनाज उधार, नहीं लिया क्वीकि काम का भार प्रजा पर भारी था । देते हैं पर हम इस का व्यान कोड दें ॥ १९ । ग्रान १९ । ऐमेरे परमेश्वर ना क्रुक में ने इस प्रना के लिये धी उन की उन के खीर थीर दादा थीर जलपाई किया है उसे तू मेरे दित के लिये समस्य स्वा की वारियां श्रीर घर फोर दो ग्रीर जी क्येवा श्रव नया दारामधु श्रीर टटका तेल तुम उन से से लेते द्दा उम का मै।यां भाग कर देग ॥ १३ । उन्दों ने कहा धम उन्हें फेर देंगे हैं। उन से कुछ न लेगे जैसा तू करता है येमा ही दम करेंगे। तय में ने पालकें। की युलाकर उन लेगो। की यह किरिया खिलाई कि इस इसी यदन के व्यनुसार करेंगे।। १६। फिर में ने अपने क्रपड़े की होर काडकर करा इसी रीति की की दे इस यवन के। पूरा न फरे उस की परंमे-क्यर साहकर उस का घर ग्रीर कमाई उउ ने बुहाए इसी रीति यद काडा जाए खीर क्रूंका हा जाए। तय सारी सभा ने कदा श्रामन् श्रीर येरे।या की म्तुरित किई ग्रीर लेगी ने इस यवन के ग्रानुसार काम किया ॥ 98 । फिर जब से में यहूदा देश में उन का श्राधिपति ठद्दराया गया अर्थात् राजा अर्तेत्रत्र के थी संब वरस से ले उस के वत्तीसवि वरस लें। प्रधात वारह

वरस लों में थीर मेरे भाई ख्रीधपति के इक का भे। जन न खाते थे॥ १५। पर पहिले अधिपति जा मुक्त से क्यागे घे से। प्रजा पर भार डालते घे श्रीर उन से राटी यौर दाखमधु यौर इस से ग्राधिक' चालीस ग्रेकेल् चान्दी लेले घे वरन उन के सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते ये पर में ऐसा न करता चा क्योंकि में यदीवा का भय मानता चा ॥ १६ । फिर मे शहरपनाइ के काम में लिपटा रहा श्रीर इम लोशों ने फुछ मुनि मोल न लिई छीए मेरे सब सेवक काम करने के लिये वदां रकट्टे रहते थे॥ १७। फिर मेरी मेज पर खानेहार रक सा पचास यददी खार दाकिम खार वे भी घे जा चारा छार की यान्यकातियों में से हमारे पास ग्राते घे॥ १८। ग्रीर को दिन दिन के लिये तैयार किया जाता था से। एक वैल क प्रच्छी प्रच्छी भेडे वा बकारियां घीं श्रीर मेरे लिये चिडियाएं भी तैयार फिई जाती घीं

(शत्रुक्ता के विरोध करने पर भी शहरपनाइ का यन चुकना)

ज्ञव चम्ब्रह्मत् साविष्याद् थीर खरवी गेजेम् थीर दमारे थीर चसुकों की यह समाचार मिला कि मै शहरपनांच की वनवा चुका थीर यदापि इस समय लों भी में फाटकों में पतले न लगा चुका था तै।भी गहरपगार में कोई नाका न रद गया था, २'। तब सम्बह्नत श्रीर ग्रीयेस् ने मेरे पास यों कदला भेजा कि ग्रा दम ग्रोना के मैदान के किमी गांव में एक दूसरे से मेंड करें। पर छे मेरी दानि करने की इच्छा करते थे॥३। पर में ने उन के पास दूतों से कदला भेजा कि में ता भारी काम में लगा हूं से यहां नहीं जा सकता मेरे यह काम क्रोडकर तुम्दारे पास जाने से यह क्यों बन्द रहे॥ ४। फिर उन्हों ने चार बार मेरे पास वैसी ही वात कहला मेजी ग्रीर में ने उन का वैसा

<sup>(</sup>१) मूस में पीछे।

ने प्रापने सेवक की खुली हुई चिट्ठी देकर मेरे पास प्रेंचन सब के रेसे रेसे कामीं की सुधि रख ॥ भेजा, दे। जिस में या लिखा था कि जाति जाति के लोगों। में यह कहा चाता है खीर गेशेस। भी यही बात कहता है कि तुम्हारी छैार यहूदिया की मनसा यलवा करने की है थीर इस कारण तू उम शहर-पनाइ की बनवाता है खार तू इन वातीं के बनुसार वन का राजा बनना चाइता है। । धौर तुने यक्शलेम् मे नबी ठदराये है की यह कहकर तेरे विषय प्रचार करे कि यहदियों से एक राजा है ख्रय गेसा ही समाचार राजा को दिया जाएगा से। श्रव या दम एक साथ सम्मति करे॥ द। तब मैं ने उस के पास कहला भेजा कि जैसा तु कहता है बैसा तो कुछ भी नहीं दुखा तू ये वाते खपने मन से गठता है। र । वे सब लेगा यह सेाचकर हमे हराना चाहते चे कि उन के दाघ ठीले पहेंगे थे।र काम बन्द दे। जारमा । पर खब तु मुक्ते हियाव दे ॥

१०। ग्रीर मे श्रमायाद के घर में गया जा दला- लिये चिट्टियां भेजा करता था। याद का पुत्र खीर मदेतवेल् का पाता या वह ता बन्द घर मे था उस ने कहा था हम परमेश्वर के भवन अर्थात मन्दिर के भीतर आपस में भेंट करें थीर मन्टिर के द्वार बन्द करे क्योंकि वे लेगा तुके घात करने की आएंगे रात ही की वे सुके घात करने खारंगे॥ १९। पर मे ने कहा क्या मुक्त ऐसा मनुष्य भागे थार मुक्त ऐसा कीन है हो श्रपना प्राय वचाने की मन्दिर में घुषे में नहीं जाने का ॥ १२। फिर मे ने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं है पर उस ने यह बात ईपवर का यचन कदकर मेरी हानि के लिये कही है और तेरिबयाह ख्रीर सम्ब्रह्मत् ने उसे रुपैया दे स्क्य्बा था॥ १३। उन्हों ने उसे इस कारण संपैया देकर रक्का था ,कि मैं डर जा इंश्रीर वैसा ही काम करके पापी ,ठचवं हैं। इ. चन को अपद्याद, लगाने का अवसर मिले ऋर वे, मेरी नामधराई कर सर्के,॥ ५४ । हे मेरे यस्मेग्रवर ते।विध्याष्ट् सम्बल्लत् और नाम्नद्याष्ट्

द्यी उत्तर दिया ॥ ५ । तब प्रांचवीं बार सम्बद्धत् ं निबया ग्रीर ग्रीर जितने नवी मुक्ते डराने चाहते

१५। एलुल महीने की प्रचीस्त्रे दिन की अर्थात् वायन दिन के भीतर शहरपनाद यन चुकी ॥~१६ । जब इमारे चब शबुखीं ने यद सुना तव हमारी चारीं ग्रीर रहनेहारें सब ग्रन्यनाति हर गये ग्रीर बद्दत लजा गये क्योंकि उन्हों ने जान लिया कि यद काम इमारे परमेश्वर की ग्रीर से दुवा ॥ १०। उन दिनों में भी बहुदी रईसें थीर तो विष्णाद् के बीच चिट्टी बहुत बाया जाया करती थी। १८। क्योंकि वह ब्रारह के पुत्र शक्रन्याह का दामाद या ग्रीर उस को पुत्र यहादानान् किस ने घेरेक्याद के पुत्र मण्लाम् की बेटी की व्याद लिया या इस कार्य बहुत से यहदी उस का पन करने की किरिया खाये हुए थे ॥ ९९ । थीर वे मेरे मुनते उस के भले कामी की चर्चा किया करते थीर मेरी वात भी उस की युनाया करते घे। थ्रीर तीविय्याद मुभी डराने के

(यस्थलेम् का यसाया जाना )

9. ज्ञाब शहरपनाद बन गई श्रीर में ने चस को फाटक खड़े किये श्रीर डेवकीदार गर्वेषे श्रीर श्रीर सेवीय साग ठदरावे गये, २। तब मै ने खपने भाई हमानी ग्रीर राखगठ के दानिम दनन्याद की यस्त्रलेम् के स्रोधकारी ठचराया क्योंकि यह सञ्चा पुरुष श्रीर यहुतेरीं से र्षाधक परमेश्वर का भय माननेहारा था ॥ ३। श्रीर में, ने उन से कहा जब लें घाम कडा न है। तब लों, यह शलेम् के फाटक न खोले जागं श्रीर खब परवर पदरा देते रहे तब ही फाटक छन्द किये ग्रीर वेंडे लगाये जार फिर यदशसेम् के निवासियों में से त्र रखवाले ठहरा जो अपना अपना पदरा अपने अपने घर के साम्बने दिया करे॥ 8। नगर ते। लम्बा चै। हा या पर उस में लेगा थे। हुं ये ग्रीर घर वने न ये ॥ ५ । से मेरे परमेश्वर ने मेरे मन से यह उपजाया कि रईसें छाकिमें श्रीर प्रजाके लोगों को इस

लिये एक ट्वें कर्च कि छे प्रापनी प्रापनी संग्रायली के

ष्रनुवार जिने सार्थ । ग्रीर मुक्ते पहिले पहिल

<sup>(</sup>१) यो जी मन्दिर में घुसकर जीता रहे ।

<sup>(</sup>२) मूल में "बह नमूबत ।

यक्श्रसेम् को भाये रुखें। का वंश्रावलीपत्र मिला थीर उस में मे ने यों लिखा हुआ पाया कि, ६। जिन का बायेल् का राजा नयूकद्नेस्धर् धरधुवा करके ले गया चा उन में से प्रान्त के जो लाग बन्धुश्राई से क्रूटकर, १। जरुव्यायेल् येशू नहेम्याह् फार्क्याह् राम्याह् नहमानी मीर्दकी विल्यान् मिरपेरेत् विगवी नरूम् थार धाना के संग यस्थलेम् श्रीर यहूदा के श्रपने श्रापने नगर को आये से ये है। इसाएली प्रजा के लागों की गिनती यह है। द। सर्थात् परेश् के सतान दी इजार एक सा यहतर रा मपत्याह के सतान तोन से यदत्तर, १०। षारद् के सन्तान क से घायन ९९। परतमास्राद्य के सन्तान, वेशू कीर वास्राह्य की १९। पहत्माष्याद्य के सन्तान, पेणू थार याबाद्य के स्तान तच्छाग्रात् के स्तान ४०। केरीस् के स्तान मतान दो एकार बाठ से बठारट १२। एलाम् के सीब्रा के सतान पादीन् के सतान ४८। लबाना मंतान यारह में। चांयन १३। जतू के मंतान श्राठ से। के मतान प्रााया के मतान शर्म के मतान ॥ ४९। पंतालीस, १४। जतू के मतान सात से। माठ, १५। पानान के मतान शिट्टल के मतान ग्रहर् के मतान विद्वर्श के मंतान के मंतान के सतान रसीन के मतान नकीदा के के से। यहाईस १०। प्राचा के मंतान रसीन के संतान चन्ना के मतान तीन मा याईस १८। यदोनीकाम् के मतान के सी। पासेह के मतान ५२। यसे के मतान मूनीम् के सहसठ. १८ । विश्वे के सतान दें। एकार सहसठ सतान नपूत्रम् के सतान, ५३ । वक्तूक् के संतान २० । पादीन् के संतान क सा पचवन, २० । दिन् चक्रूषा के सतान हर्टूर् के सतान, ५४ । वस्तीत् के कियाद के सतान प्रातेर् के वंश में से श्रष्टान्व, २२ । सतान महोदा के संतान हर्षा के संतान, ५५ । इाश्रम् के संतान तीन सा प्रदुष्टिं २५ । वसे के संतान वर्की स् के संतान सीसरा के सतान तेमह् के संतान, तीम सी चै। घीस २४। टारोप् के सन्तान एक सी पई। नसीद् के सतान थै।र इतीपा के संतान॥ वारद २५। गिवीन् के लोग प्वानवे, वेत्लेक्ष्म भीर ५०। फिर मुलमान के दासे। के सतान अर्थात् सेति नतीया के मनुष्य मक मा ब्राष्ट्राची. २७ । ब्रानातीत् के चंतान छापेरेत् के मतान परीदा के चंतान, ध्रद । कं मनुष्य एक सा बाह्यस्स, २८। बेतन्साबेत् के मनुष्य व्यवालीस, २९। किर्यत्यारीम् कपीरा श्रीर बेरेात् के मनुष्य सात मा तैतालीस इ०। रामा क्रीर ग्रेया के मनुष्य क सा सक्कीस, ३१। मिक्सास् के मनुष्य एक सा वार्षस, ३२। घेतेल् बीर गे के मनुष्य एक सा तेर्श्वस, ३३। दूसरे नवा के मनुष्य बायन, इस । दूसरे एलाम् के सतान वारत की कीवन, इप्र। द्वारीम् के मतान तीन की बीच, इद्दं। यरीद्रो के लेगा तीन सा पंतालीस, इ०। लाद धादीद् चौर खोने। को लोग सात सामक्रीस, ३८। सना को लोगतीन एकार नै। सी सीस ॥ ३९। फिर याजक

सा तिहतर, ४०। इस्मेर् के संतान एक हजार यायन पश्टूर के संतान बारह से सेतालीस, ४२ । द्वारीम् के सतान एक दकार समह ॥ ४३ । फिर लेबीय ये भ्रे अर्थात् देशदवा के वंश मे में कद्मीएल् के संतान येशू के संतान चौहत्तर॥ ४४। फिर गर्विये ये घे अर्थात् आसाप् के सतान एक की ब्रहतालीस ॥ ४५। फिर डेवड़ीदार ये घे स्रर्थात् ग्रस्तूम् के सतान श्रातेर् के सतान तस्मान् के सतान श्रवकृष् के सतान हतीता के संतान थीर शेवि के संतान से। सब मिलकर एक से। ग्रहतीस दुए। ४६। फिर नतीन श्रर्थात् सीद्या के संतान स्पूर्ण के याला के सतान दर्कीन के सतान शिट्टेल् के सतान, ५९ । भपत्याद् के संतान क्तील् के संतान पाकरेत्-सवायीस् के सतान श्रीर आमीन् के सतान ॥ ६०। नतीन थीर मुलैमान के दासें के मतान मिलकर तीन सा वानवे घे॥

६१। श्रीर ये ये दे जो तेल्मेलच् तेलदर्श कद्व श्रद्वोन् छीर इस्मेर् से यदशलेम् को गये पर श्रपने श्रपने पितर के घराने श्रीर वंशावली न वता सके कि इसारल् के द वा नहीं ॥ ६२ । अर्थात् दलायाह् के सतान तीविष्याद् के संतान श्रीर नकीदा के संतान का सब मिलकर क. सा बयालीस थे ॥ ६३। स्रीर मर्थात् येशू के घराने में से पदायाद के सतान नी याजकों में से दीखायाद के संतान दक्की स् के संतान

कीर बर्जिही के संतान जिस ने गिलादी बर्जिही की बेटियों में से एक की व्याद लिया और उन्ही का नाम रख लिया था। ६४। इन्हों ने व्यपना व्यपना वंशावलीपत्र बीर बीर वंशावलीपत्रों में ठूठा पर न पाया इस लिये वे क्षणुष्ठ ठदराकर याजकपद से निकाले गये। ६५। कीर बिधिपति ने उन से कदा कि जब ली करीम् कीर तुम्मीम् धारण करनेदारा कोई याजक न चठे तब ले। तुम कोई परमपवित्र वस्तु खाने न पान्नोगे।

६६। सारी मण्डली के लाग मिलकर वयालीस एकार तीन सा साठ ठहरे॥ ६०। उन की होड़ उन के सात इसार तीन सा सैंतीस दाम दासिया थीर दो सा पेंतालीस गानेहारे खीर गानेहारियां थीं ॥ ६८ । उन के घे। हे सात सा इतीस खन्नर दे। सा पैतालीस, ६९ । कट चार से पैतीस थार गदह क इजार सात सा बीस थे। ७०। खार पितरीं के घराना को काई एक सुख्य पुरुषा ने काम के लिये दिया । अधियात ने तो चन्दे मे इजार दर्कमान् साना पचास कटारे श्रीर पाच सा तीस याजकों के श्रीगरखे दिये ॥ ७९ । श्रीर पितरीं की घराना की कर्न्ड एक मुख्य मुख्य पुरुषों ने उस फाम के चन्दे में बीस एजार दर्कमीन् साना श्रीर दी इजार दे। सा माने चादी दिई ॥ ७३। खैर शेप प्रजा ने जा दिया सा बीस एकार दर्कमान साना दें। इजार माने चांदी छीर सहसठ याजका के श्रांगरखे हुए ॥ ७३ । से यासक लेवीय डेबकीदार गर्वेषे प्रजा के कुछ लोग श्रीर नतीन श्रीर सब इंसारली श्रपने अपने नगर में बस गये॥

(यहूदियों की व्यवस्था सुनाई जानी )

कब सातवां महीना निकट स्राया तव मारे इश्राप्ती स्रपने स्रपने नगर में थे॥ १। तस उन सब लोगों ने एक मन होकर जलफाटक के साम्हने के चैकि में एकट्ठे होकर एजा शास्त्री से कहा कि मूसा की जी व्यवस्था यहीवा ने इसारल् की विदे थी उस की पुस्तक ले स्ना॥ ३। सी एजा याजक सातवे महीने के पहिले दिन की

(१) नूस में. तिशीता ।

क्या स्त्री क्या पुरुष क्या जितने सुनकर समभ सकते थे उन सभी के साम्दने व्यवस्था की ले स्नाया । ३। श्रीर यह उस की वाते भार से दा पहर ली उस चौक के साम्दने जो जलफाटक के साम्दने या क्यास्त्री क्या पुरुष सव सममनेहारी के। पठफर मुनाता रहा और सब लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाये रहे॥ ४। एक्टा शास्त्री काठकी रक मचान पर जा इसी काम के लिये यना या खडा है। गया थीर उम की दहिनी यालंग मित्तित्य। इ श्रेमा श्रनायाद् करियाद् दिल्कियाद् क्षीर मार्चेयाद् भीर खाई याला पदायाद् मीशारल् मरिकयाद् दाश्रम् दश्यद्वाना जक्षरं द् सीर मशुह्नाम् खडे दूर ॥ ५। तब रजा ने जी सब लेगी में कंचे पर था सभी के देखते उस पुस्तक का खोल दिया थीर जब उस ने उम की खोला तब सब लेगा उठ खरे हुए ॥ ६ । तब रजा ने महान् परमेश्वर यहाया की धन्य कहा थ्रीर मब लोगों ने अपने खपने हाथ चठाकर श्रामेन् श्रामेन् कद्या श्रीर सिर सुकाकर ब्रावना व्यवना माथा मिम पर टेक्सकर यहाँचा की दयहव्यत् किर्द्ध ॥ २ । स्रोर येशू व्यानी जेरेव्याह् यामीन् प्रक्षूष्य शब्धते चेादिया द्मासेयाद् फलीता श्रज्यां ह योजावाद् हानान् पलायाह नाम लेबीय लागों का व्यवस्था समभाते गये स्नार लाग स्रपने स्थान पर सहे रहे ॥ ६ । श्रीर उन्हाे ने परमेख्वर की व्यवस्था की पुस्तक में पढ़कार ग्रीर टोका सगाकर अर्थ समका दियाँ श्रीर क्षेगी ने पाठ की समक लिया॥ ९। तब नदेम्याद् की ष्माधपति धां ग्रीर रजा की याजक श्रीर शास्त्री था थै।र जा लेबीय लेखो को समका रहे थे उन्हों ने सब लोगों से कहा खाब का दिन ती तुम्हारे परमेश्वर यदे।वा के लिये पवित्र है से। विलाप न करे। श्रीर न रोश्री क्यों कि सब लेगा व्यवस्था के वचन चुनकर राते रहे॥ १०। फिर उस ने उन से कष्टा कि जाकर चिकना चिकना भी जन करे। श्रीर मीठा मीठा रस पिया श्रीर खिन के लिये कुछ तैयार नहीं हुया चन के पास बैना भेजें। क्योंकि थान का दिन इमारे प्रभु के लिये पवित्र है फिर (१) मूल में तिर्भाता।

भय लाग खाने पीने बैना भेजने खार बहा बानन्द की नमकाये राये ये उन्हें वे समक्त राये ये ।

पितरी के पराना के मुख्य मुख्य पुरुष कीर याजक ने खेळीया की सीकी पर खडे दीकर कचे स्वर से श्रीर लेकीय लाता रजा शास्त्री के पास व्यवस्था के 'ग्रपने परमेश्वर यद्याया की दोहाई दिई ॥ ५। फिर ववन ध्यान से सुनने की एकट्टे हुए॥ १४। श्रीर येशू कदमीरल् वानी एश्रव्रवाह् शेरेव्याह् हिदि-उन्दे व्यवस्था में यह लिया हुथा मिला कि यहे।वा व्याह् श्रवन्याह श्रीर पराह्याह् नाम लेवीयों ने कहा ने मूसा से यह खाचा दिलाई घी कि दमारली खडेदी अपने परमेश्वर यहावा का अनादिकाल सात्रं मधीने के पर्व के समय भीपिंड्पा में रहा से खनन्तकाल ली धन्य करें। भीर तेरा महिमायुक्त करे. १५। ग्रीर ग्रापने मध नारी ग्रीर यहणलेम् में नाम धन्य करा जाए जी सारे धन्यवाद श्रीर स्तुति से यों मुनाया श्रीर प्रचार किया जाए कि पहाड़ पर यठकर है। ई। तू ही खर्कला यहावा है स्वर्ग वरन जाकर जलपाई तैलवृत्त मेहदी खज़ूर खेर घने घने सब से कर्च स्वर्ग बीर उस के सारे गया सार पृष्टियी यृतों की डालियां ले ग्राक्तर कोंपाँड्यां यनाग्रा जैसे ग्रीर की कुछ उस में दें बीर समुद्र श्रीर का कुछ उस क लिखा है ॥ १६ । से। लोग बाहर जाकर क्रालिया में है सभी की तू ही ने बनाया खीर सभी की रहा तू ले प्रापे थीर प्रपने प्रपने घर की कत पर दीर ही करता है और स्था की समन्त सेना तुमी की क्रयने खांग्रानां में खार प्रतमेण्यर के भवन के खांग्रानी विगडवत् करती हैं। । हे पहावा तू वही परमेख्वर में और जलफाटक के दीक मे कीर एप्रैंस के फाटक है को स्रवास की चुनकर कर्वदियों के कर नगर मे से के चैक में में।पड़ियां यना लिई ॥ १० । यरन, निकाल लाया खीर उस का नाम इवादीम् रक्ला वितने यधुवार्थ में कूटकर लीट व्याये थे उन की ८। श्रीर उस के मन की व्रयने माथ सञ्चा पाकर उस सारी मण्डली के लोग केांपहियां यनाकर उन में से वासा वाधी कि मै तेरे वण की कनानिया हिलियां टिके । नुन् के पुत्र वेशू के दिनों से से सस दिन एमे।रियों परिक्तियों व्यूसिया कीर गिर्शाशियों का देश तक इसारितयों ने ऐसा न किया था। से यहुत हुगा और तूने अपना यह घचन पूरा सी किया बदा फ्रानन्द हुआ। ॥ १८ । फिर पहिले दिन से ध्योकि तूधर्मी है॥ ९ । फिर तूने सिस से समारे पिकले दिन लें पश्चा ने दिन दिन परमेश्यर की पुरस्ताकों के दुख पर दृष्टि किई और लाल समुद्र व्यवस्था की पुन्तक में से पठ पठ्कर सुनाया। यो वे सात दिन ली पर्व का मानते रहे सार बाठवे दिन नियम के खनुसार मदासभा हुई ॥ (पाप का चंगीकार)

की इसाएली सप्यास किये टाट पहिने श्रीर सिर पर ध्रुलि डाले हुए एकट्टे हो गये ॥ को ऐसा दो भाग किया कि घे समुद्र को खीच स्थल २। तब दसारल् के बंग के लोग सब पान्यकाति ही स्थल चलकर पार हुए थै।र जो उन को पीहे पड़े

उदास मत रही व्योक्ति यदेश्या का पानन्द तुम्हारा। लोगी से न्यारे ही गये कीर खहें होकर अपने अपने हुङ गढ़ दे ॥ ११। यो लेकीयों ने सब सागों की यह पापी खीर खपने पुरखाओं के बाधमी के कामा की कदकर चुप करा दिया कि चुप रहा क्योंकि क्षाज मान लिया ॥ ३। तब उन्हों ने प्रापने ग्रापने स्थान पर का दिन परित्र है और उदाम मत रहे। ॥ १२ । से। खडे देव्यर दिन के एक पहर तक ते। आपने परमेश्वर यहावा की व्यवस्था की पुस्तक पढते और एक ग्रीर करने की चले गये दम कारण कि जी घचन उन पहर श्रपने पापों की मानते श्रीर श्रपने परमेश्वर प्रदेशवा का दबहवत् करते रहे॥ ४। श्रीर येश वानी कद्-पड़। खीर टूमरे दिन को भी सारी प्रजा के मीरल् ग्रवन्याए युद्दी ग्रेरेव्याए वानी ग्रीर कनानी के तीर पर उन की दोहाई सुनी॥ १०। श्रीर फिरीन थीर उस के सब कर्माचारी बरन उस के देश के सारे लागों के दगर देने के लिये चिन्ह ग्रीर चमरकार दिखाये क्योंकि तू जानता था कि वे चन से श्रीममान करते दें थार तूने अपना रेसा बड़ा नाम किया जैसा खात को बना है। १९। धीर तू ने उन के बारी समुद्र

जैसा पत्थर महाजलराशि में हाला जाए ॥ १२ । किर तूने दिन की छादल के खंभे में डीकर येगर रात की आग के खंभे में है। कर उन की अगुआई किर्द कि जिस मार्ग पर उन्हें चलना था उस मे उन की उजियाला मिले ॥ १३। फिर तूने सीनै पर्वत पर उतरकर खाकाश में से टन के साथ बात किई थीर उन की सीधे नियम सची व्यवस्था श्रीर श्रक्को विधियां श्रीर श्राज्ञाए दिई, १४। श्रीर उन्हे श्रपने पवित्र विश्वामदिन का ज्ञान दिया श्रीर श्रपने दास मूसा के द्वारा श्राज्ञारं श्रार विधियां श्रीर व्यवस्था दिई, १५। धीर उन की भख निटाने की। मुमाने की चटान में से उन के लिये पानी निकाला को तुम उस में जाखो ॥ १६ । परन्तु उन्हों ने खीर इसारे पुरखायो ने यभिमान किया थ्रीर इठीले बने श्रीर तेरी श्राचारं न मानीं, १९। श्रीर श्राचा मानने को नाइ किई और के। आश्चर्यकार्म तूने उन के बीच किये घे उन का स्मरण न किया बरन हठ करके यहां ले। खलवा करनेहारे बने कि एक प्रधान ठद्दराया कि अपने दासत्व की दशा में लैंकि। पर तु क्षमा करनेहारा स्ननुग्रहकारी स्नार दयालु विलम्ब से काप करनेहारा स्नीर स्नतिक क्यामय ईश्वर है तू ने उन को न त्यागा॥ १८। वरन जब उन्हें। ने बक्टा ठालकर कद्या कि तुम्हारा परमेश्वर जी तुम्हे मिस्र देश से छुड़ा लाया है सो यही है श्रीर तेरा खहुत तिरस्कार किया, १९। तब भी तू जा स्रति दय। लुँ है सा उन की जंगल मेन त्यागान ते। दिन की श्रगुवाई करनेहारा यादल का खभा उन पर से इट गया श्रीर न रात को उजियाला देनेद्वारा धीर उन का मार्ग दिखाने-हारा खारा का खभा॥ २०। घरन तू ने उन्हें सम-काने के लिये अपने खात्मा की जी मला है दिया थीर क्षप्रना मान् उन्हें खिलाना न क्वेड़ा श्रीर उन को प्यास घुक्ताने की पानी देता रहा॥ २९। चालीस

थे उन की तू ने ग्राहरे स्थानी में ऐसा डाल दिया | ब्रास ले तू नाल में उन का ऐसा पालन पेपक करता रहा कि उन की कुछ घटीन दुई न ता उन के बस्त्र पुराने है। गये और न उन के पांव मुजे॥ २२ । फिर तूने याज्य राज्य खीर देश देश के लेओं को उन के वश कर दिया श्रीर दिशा दिशा मे उन की बाट दिया से। वे हेश्वे।न् के राजा सीहे न श्रीर बाशान् के राजा श्रोग् दोनों के देशे के व्यधिकारी है। गये॥ २३। फिर हू ने उन की सतान की स्नाकाश की तारी की समान बहुत करकी उन्हें उस'देश मे पहुंचा दिया जिस की विषय तूने उन के पितरीं से कहा थां कि वे उस में जाकर उस के श्रीधकारी हा जाएंगे॥ २४। मेा यह सन्तान काकर भाकाश से उन्दे भोजन दिया थ्रीर उन की प्यास उस के अधिकारिन दे। गर्द श्रीर तूने उन से देश के निवासी कनानिया की दखाया थीर राजाओं थीर देश श्रीर उन्हे आचा दिई कि विष देश के तुन्हें देने के लोगों समेत उन की उन के हाथ कर दिया कि वे की मैने किरिया खार्द हैं। उस के अधिकारी होने उन से जो चाई से ई करे ॥ २५ । श्रीर उन्हों ने गढ़-वाले नगर थ्रीर उपकाक भूमि ले लिई श्रीर सब भाति की षच्छी वस्तुन्त्री से भरे हुए घरी के ग्रीर खुदे हुए है। दों के ग्रीर दाख श्रीर जलपाई की बारियों के श्रीर साने के फलवाले बहुत से वृद्धी के श्रीधकारी ही गये से। ये खा खाकर तृप्त दुंग कीर इष्टुपुष्ट हो। गये श्रीर तेरी बड़ी भलाई के कारण सुख मानते रहे ॥ २६ । परन्तु वे तुक्त से फिरकार बलवा करनेहारे हुए छीर तेरी व्यवस्था की पीठ पीके कर दिया थीर तेरे जा नक्षी तेरी छीर फेरने को लिये उन की चिनाते रहे उन की घात किया थ्रीर तेरा अहत तिरस्कार किया॥ ३०। इस कारणः सूने चन की उन को शत्रुकों को हाथ मे कार दिया श्रीर उन्हों ने उन की। संकट में डाल दिया तै। भी सब सब वि सकट में पडकर तेरी देशहाई देते तब तब तू स्वर्ग से उन की सुनता और तू जे। खति दयाले है से। उन की छुडानेहारे ठहराता था जी उन की शत्रुकी के हाथ से हुडाते थे ॥ भ्दा पाजब जब उन के। चैन मिला तब तब वे फिर सेरे साम्हने बुराई करते थे इस कारण तू उन की प्रत्रुग्नी के द्वाध में कर देता था श्रीर वे उन पर प्रभुता करते घे तै। भी जब वे फिरकर तेरी देश हार्द देते तब तूस्वर्ग से उन की सुनता ग्रीर तूं जा

<sup>(</sup>१) नूस ने हाय उठाया है।

दयालु है से। बार बार उन की हुडाता. २९। ग्रीर | पडे हैं ॥ ३८। ग्रीर दस सब के कारण इस सञ्चाई के उन की चिताता था इस लिये कि उन की किर अपनी । साथ वाखा वांधते और लिख भी देते हैं और इमारे व्यवस्था के अधीन कर दे। पर वे अभिमान करते । शक्तिम लेवीय थीर यावक उस पर काप लगाते हैं॥ थीर तेरी धाचारं न मानते घे थीर तेरे नियम जिन की यदि मनुष्य माने ते। उन के कारण कीता रिं उन के विकट्ट पाप करते थीर एठ करके ष्मपना कन्धा चटाते थीर न सुनते थे॥ ३०। तू ता बहुत बरस सा उन की सहता रहा थार अपने प्राप्ता से निवयों के द्वारा उन्हें चिताता रहा पर वे कान न लगाते थे से तूने उन्दें देश देश के लेगी। के दाय में कर दिया। इश । तीमी तू ने जो खति दयालु है मेा उन का थंत न कर हाला श्रीर न उन की त्यारा दिया क्योंकि तू खनुग्रहकारी ग्रार । इन सेबीयों ने धार सगाई खर्थात् खालन्याद् का दयालु केंग्रवर है ॥ ३०। यदा तो है हमारे परमेश्रवर | पुत्र ग्रेशू हेनादाद की संतान में से विज्ञ हे ग्रीर हे महान् पराक्रमी थार भववाग्य ईश्वर की अपनी । क्षद्मीएल्. १० । ग्रीर उन के भाई शबन्य ह हादि-याचा पालता खारकरणा करता रहता है की यहा । याह कलीता पलायाह् छानान्, ११। मीका रहेाव् कप्र खर्यूर् के राजायों के दिनां से से खाज के च्यायाह, १२। जवकूर् ग्रेरेट्याद् शबन्याह, १३। द्वादि-दिन सो हमे ग्रीर तमारे रावाण्यां धाकिमां याजको याद बानी ग्रीर बनीनू॥ १४। फिर प्रका के सन नवियों पुरखायों चरन तेरी मारी प्रजा की भीशना पडा है सा तेरे लिये घोडा न उत्तरे॥ ३३। ताभी का कुरु दम पर बीता है उस के विषय तू तो धर्मी । अदिर्गनियाद् विग्वै बादीन्, १० । बात्रेर् दिन् कियाद् र्दं तू ने तो सञ्चार्र से काम किया दे पर दम ने दुष्टता । व्यञ्जूर, १८ । द्वादिव्याह् दाशूस् वेसै. १९ । हारीप् किर्द है। इष्ट। खैर इसारे राखाये। यौर दाकिमी याजकों खाँर पुरखाखी नंन ती तेरी व्यवस्थाकी माना दैन तेरों प्राज्ञाग्री धीर चितीनियों की ग्रीर ध्यान दिया खिन से तूने उन की खिताया था।। इप्र। उन्दों ने खपने राज्य में खीर उस यहे कस्याग के समय द्या सुने उन्दे दिया या श्रीर इस संबे चै। हे थीर उपबाद देश में तेरी सेवा न किई थीर न ग्रापने यूरे कामों से फिरे ॥ ३६ । इस पाज कल दास हैं सा देश तू ने हमारे पितरीं की दिया था कि उस की उत्तम उपन धार इसी में इम दास है। ३०। श्रीर इस की उपल से उन राजाओं की जिल्हे तुने इमारे पायों के कारक इमारे ऊपर ठरराया है घटुत धन मिलता है थीर वे हमारे शरीरी श्रीर इमारे पशुर्थी पर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रमुता जताते हैं से। एस यहे संकट मे

(व्यवस्था के अनुसार चलने की याचा याचनी)

१० जिन्हों ने काप लगाई से वे दें स्रयोत् दकस्याद् का पुत्र नरेम्याद जो पाधिपति चा ग्रीर सिद्क्रियाद्, र्व। सरायाष्ट्रं प्रकर्षाष्ट्रं विर्मयाष्ट्रं ३ । पश्टूर् प्रमर्थाष्ट् मिक्तियाह, ४। इतूश् शबन्याह् मह्मूक्, ५। हारीस् मरेयात् खोषयाह, ६। दानियोन् गिन्नतीन् वास्क्, ९। मशुद्धाम् अविष्याद् मिष्यामीन् ८। माज्याद् विल्गे श्रीर शमायाद ये ही ती याजक थे॥ र । फिर प्रधानी ने काप लगाई अर्थात् परीश् पहत्मी आव् एलाम् जत् यानी १५। युनी खज्गाद वेवै १६। यानातीत् नावै, २०। मापीयाश् मशुल्लाम् चेलीर्, २१ । मगेस्रवेल् सादीक् यद्दू, २२ । पलस्याद् छानान् व्यनायाष्ट्र, २३ । द्वांत्रो दनन्याद् दृश्यूव्, २४ । दह्नी-रेश पिरदा शोखेक्, २५ । रहुम् एशङ्गा माशेयाद्, २६। श्रीरिष्णाद् द्वानान् यानान्, २०। मल्लुक् द्वारीम् श्रीर याना॥ ३=। श्रीर श्रेष लेशा श्रर्थात् याजक लेखे य डेव-कीदार गरीये थार नतीन लाग निदान जितने परमेश्वर की व्यवस्था मामने की लिये देश देश के लेगों से न्यारे हुए चे उन सभां ने व्यवनी व्यवनी स्त्रियों बैंगर उन घेटों वैटिया समेत जा समभनेहारे घे. 🛪 । खपने भाई रईसें से मिलकर किरिया खाई कि इम परमेश्वर की उस व्यवस्था पर चर्चेंगे जा उस के दास मूसा के द्वारा दिई गई खार शपने प्रमु यहावा को सब

<sup>(</sup>१) मूल में तिजीता। (व) जूल के साप क्रीर किरिया में ब्रवेश किया।

के लेगा विज्ञामदिन की जन वा थै।र विकास वस्त्रं क्षेत न किसी पवित्र दिन की कुछ लेगे थीर सातवे सातवे वरस में भूमि यही रहने देंगी थै।र म्ब्रपने व्यपने ऋख की उगादी केरड देंगे॥ ३२। फिर इम ले।गो ने ऐसा नियम बांध लिया जिस से इम को अपने परमेश्वर के सवन की उपायना के लिये रक एक तिहाई शेकेल् देना पहे, ३३। अर्थात् भेट की राटी थैर नित्य अनुवाल थेर नित्य शेमवाल ग्रीर वियामदिनों ग्रीर नये चांट प्रीर नियत पर्व। के यलिदाना थ्रीर थ्रीर पवित्र मेंटे श्रीर इसारल् के प्रायश्चित्त के निमित्त पापविलयों निदान छापने परमेश्वर के भवन के सारे काम के वर्ष के लिये॥ इह । फिर क्या याजक क्या लेबीय क्या साधारण स्ताग हम सभी ने इस यात के उहराने के सिय चिट्टियां डालीं कि श्रपने पितरी के घरानी के श्रनुसार घरस व्यस में ठहराये हुए समयों पर लकडों की भेट व्यवस्था में लिखीं हुई छात की ग्रनुवार दम श्रपने परमेश्वर यदे। या की वेदी पर खलाने के लिये यापने परमेश्वर के भवन में लाया करेगी, ३५। थै।र क्षपनी श्रपनी भूमि की पहिली उपन ग्रीर सब भारित के वृद्धों के पहिले फल वरस वरस यदीवा के भवन में ले खारंगे, इदं। खीर व्यवस्था में लिखी दुई वात के अनुसार अर्पने अपने परिसीठे बेटा श्रीर पशुधों सर्घात् पहिलीठे वक्टों स्रीर मेम्रें की खपने परमेश्वर के भवन में उन या बकीं के पास लाया करेंगे जी हमारे परमेश्दर के मवन में सेवा टरल करते है, ३९ १ थ्रीर खपना पहिला गूधा हुआ बाटा बीर उठाई हुई भेटे बीर सब प्रकार के वृत्ती के फल भीर नया दाखमधु और टटका तेल अपने परमेश्वर को भवन की कोठरियों में याजकों के, पास

श्राज्ञारं नियम श्रीर विधियां मानने में चैकिसी करेगी, | जे। इमारी खेती के सब नगरीं में दशमांश खेते हैं ॥ इ०। ग्रीर इस न तो श्रपनी वेटियां इस देश को र्इः। श्रीर जब जब लेवीय दशमाश र्ल तब तब सोगो को ब्याइ देंगे ग्रीर न ग्रपने घेटों के लिये उन के यंग दायन को सत्तान का कोई याबक रहा उन की बेटियां व्याह लोगे, ३१। श्रीर जब इस देश करे श्रीर लेवीय दशमांशों का दशमांश दमारे परमे-ध्वर की भवन की कीठरियों में अर्थात भगडार मे बेचने की लेखाएं तब इम उन से न ती विषामदिन पहुंचाया करेगे ॥ इर । क्योंकि बिन कीठरिया में पवित्र स्थान के पात्र धीर सेवा टइल करनेटारे याजन थार डेयकीदार और ग्रयेये रहते हैं उन में इसारली थार लेवीय धानाज नये दावमध्य श्रीर टटको तेल की चठाई हुई मेंटें पहुंचाएंगे। निदान टम अपने परमेण्यर की भवन की। न क्रोहेंगे u

(यरूदी यहा छहा यस गये)

११ • प्रजा के दाकिम ते। यदणतेम् में रहते थे खीर ज्या से।गो ने यह उत्पान की लिये चिट्ठियां डाली कि दस मंसे रक मनुष्य यहणलेम् में जें। पवित्र नगर दे वसे स्रीर नै। मनुष्य चार चार नगरीं में वसे ॥ २ 1 थीर जिन्दे। ने खपनी सी इच्छा से यदणलेम् मं यसना ठाना उन सभी के। लेगो। ने धन्य धन्य कहा॥ ३। उस प्रान्त के मुख्य मुख्य पुरुप जे। यहशक्षेम् म रहते थे से। ये है पर यष्ट्रदा के नगरीं में एक एक मनुष्य खपनो निज मूम में रहता था अर्थात् इसारली याजक सेवीय नतीन थै।र सुलैमान के दासे। के सन्तान ॥ ४। यहणलेम् में ते। ऋक यहूदी श्रीर विन्यामीनी रहते थे। यहूदियों में से ती येरेस् के दंश का यातायाम् जो उज्जिप्याद्का पुत्र या यद अक्रयाष्ट् का पुत्र यद श्रमर्थाच् को पुत्र यद श्रपत्याच् का पुत्र यद्य महललेल् का पुत्र घा, ५। श्रीर मासेपाद् जा बाबक् का पुत्र या यह कील्ही जे का पुत्र यह ध्वा-याद् का पुत्र यद खदायाद् का पुत्र यह यायारीव् का पुत्र यह जर्कयीह का पुत्र यह ग्रीलाई का पुत्र था। ६। पेरेस् के वश के जी यहशलेम् में रहते चे से सब मिलाकर चार से शहसठ प्रुरवीर चे॥ श्रीर विन्यामीनियों में से सस्तू की मशुद्धाम् का पुत्र या यद्य योग्द् का पुत्र यद्य पदायाद् का थीर अपनी अपनी भूमि की उपल का दशमांश पुत्र यह कीलायाह का पुत्र यह मासेवाह का पुत्र सेत्रीयों के पास लाया करेंगे कोति सेत्रीय के हैं यह देतीरह का पुत्र यह यशायाह का पुत्र या ॥

८। श्रीर उस की पीछे गडवैसरले जिस के साथ ना सी। यहार्डस पुरुप ये॥ र । इन का रखवाल जिक्री का पुत्र ये। एल् चा श्रीर धस्सनूषा का पुत्र यहूदा नगर के प्रधान का नाइव या। १०। फिर यांचकों मे से योयारीह का पुत्र यदायाद् चार याकीन्, १९। थ्रीर मरायाद् ना परमेश्टर के भवन का प्रधान थ्रीर हिस्किप्य ह् का पुत्र चा यह मशुल्लाम् का पुत्र यह सादे। क् पा पुत्र यद मरायात् का पुत्र यद प्रदी-सूब् का पुत्र था. १२। थीर दन के ब्राठ सी यार्डेस भार्द ले। उस भवन का काम करते चे भीर स्रदायाद् हो यरोद्याम् का पुत्र धा यद पलस्याद् का पुत्र यद ग्रम्बी का पुत्र यद स्कर्याह् का पुत्र यह पश्हूर् का पुत्र यह मल्कियाह का पुत्र था, १३। थीर इस की दी सी ववालीस भार्य जी पितरें। के पराना की प्रधान थी. ग्रीर ग्रमण्सी की अवरेल् का पुत्र था यह अवजी का पुत्र यह मिश्रिहोमात का पुत्र यह इसमेर् का पुत्र या श्रीर इन के एक से। श्रद्धाईस श्रूरवीर साई॥ १४। इन का रपयात दागरालीम् का पुत्र जब्दीरल् था। १५। फिर सेवीया में से शमायाद् जा दश्यूव् का पुत्र चा यद ग्रजीकाम् का पुत्र यद दुच्चाद् का पुत्र यद युंदी का पुत्र था, वह । श्रीर शब्दत श्रीर याजायाद् की मुख्य लेबीयों में से सीर परमेश्वर के भयन के वादरी काम पर ठदरे घे, १९। श्रीर मत्तन्याष्ट् जी मीकाका पुत्र श्रीर कव्दीका पेता थ्रीर प्रामाप् का परपाता या थ्रीर प्रार्थना मे धन्य-याद करनेदारी का मुख्यिया था श्रीर वक्षुक्वाद् क्षे अपने भाद्यों में दूसरा या ख्रीर खट्दा से यस्तू का पुत्र ग्रीर गालाल् का पाता ग्रीर यहूतून् का परपाता था॥ १८। जो लेबीय पवित्र नगर में रहते थे से सब मिलाकर दें। सी चैरासी थे॥ १९ । श्रीर श्रक्तूय् थीर तत्मे।न् नाम डेयकीदार थीर उन के भाई की फाटकों के रखवाले थे एक से। बहुतर घे॥ २०। ग्रीर शेप इसारली यावक ग्रीर लेबीय यष्ट्रदा को सब नगरीं में बापने बापने भाग पर रहते घे। २९। श्रीर नतीन नेगा श्रोपेल् में रहते श्रीर नतीनों के कपर सीदा श्रीर शिष्पा ठघरे थे॥ २२।

ग्रीर की लेघीय यदशलेम् में रहकर परमेश्वर के भवन की काम मे लगे रहते घे उन का मुख्या श्रासाए के बंग के गरीये में का उन्नी पर ने। बानी का पुत्र या यद दशव्याद् का पुत्र यद मसन्याद् का पुत्र यद प्रशायाष्ट्रका पुत्र था॥ २३। क्योंकि उन के विषय राजा की याजा थी थीर गरीयों के दिन दिन के प्रयोजन के अनुसार ठीक प्रधन्ध था। २४। थै।र प्रजा की सारे काम के लिये मशेतवेल् का पुत्र पतस्यात् की यहूदा के पुत्र केरद् के यंग्र में से था सी राजा के पास रहता था॥ २५। फिर गांत्र श्रीर वन को खेत, कुछ पट्टी किर्यतर्था खेर उस को गायों मे, सुक दीयान् थीर उस के गांवों में, युक यकध्येल् थ्रीर उस के गावि में रहते थे, रई फिर येण मालाक्षा वेत्पेलेत्, २०। एसप्रैयाल् यौर विर्यवा थीर उस की गांविंगे, २८। थ्रीर सिक्लग् श्रीर मकोना ग्रीर उन के गावा में, अ। रोनमोन् से।रा यर्नूत्. ३०। जानीष् ग्रीर ग्रदुल्लाम् श्रीर उन की गार्चा में लाकी श्रृ श्रीर उस के खेते। में श्रुक्षेका थ्रीर उस के गांबों में व वेशेंबा से ले हिन्नास् की तराई लें डिरे डाले हुए रहते थे॥ ३१। श्रीर विन्यामीनी गोवा से लेकर मिक्मश्रक्षया श्रीर बेतेल् श्रीर उस के गांवां में, ३३। खनातीत् नेाव् खनन्याद्, इइ । द्वासीर् रामा गित्तम्, इ४ । द्वादीद् सवीर्दम् नवल्लत्, ३५। लाद् खाना खार कारीगरा की तराई क्षा रहते ये॥ इद । श्रीर कितने यहूदी लेघीयां को दल विन्यामीन से मिलाये गये ॥

(यालको ग्रीर सेपीया का ग्यारा)

१२. जी यानक सीर लेवीय शान्तीशन् के पुत्र जरुट्यावेल् के थीर येशू के सा यस्थलेस की गांगे से सी ये थे यर्थात् सराध्याद् विसंपाद् रज्या, ३। समर्पाद् सर्लुक् चत्र्य, ३। शक्त्याद् रदूस् मरेमोत्, ४। इट्टो ग्रिम्तोई श्रविद्याद्, ५। मिय्यामीन् माद्याद् विल्गा, ६। शमायाद् येपारीव् यदायाद्, ०। सर्लू श्रामोक् हिस्कियाद् श्रीर यदायाद् । येशू के दिनों में तो यानकीं सीर

<sup>(</sup>१) भूस में चढ गये।

उन के भाइयों के मुख्य मुख्य पुरुष ये, ही ये ॥८८। फिर ये लेबीय गये अर्थात् येशू वितृई कद्मी-रल् शेरेच्याङ् , यहूदा थीर वह- मत्तन्याह् सा सपने आइयों समेत धन्यवाद के कान पर ठप्टरा. घा ॥९। .खीर उन के भाई विक्वुवयाध् खीर उन्ना उन के साम्हने अपनी अपनी सेवकाई में लगे रहते थे॥ १०। श्रीर येश ने यायाकीम् की सन्माया श्रीर ,यायाकीस् ने एल्याशीख् की खीर एरयाशीख् ने यायांदा की, १९। श्रीर यायादा ने यानातान् की श्रीर ये।नातान् ने यद्दू की जन्माया ॥ १२। यायाकीस् क्षे दिनों से ये याक्षक व्यपने प्रपने पितर के घराने के मुख्य पुरुष ये अथोत् सरायाद् का ता मरायाद् यिमेयाह् क्रा दमन्याह्, १३। एन्रा का मशुस्लाम् थामयीह को यद्दीदानान्, १४। मन्त्रकी का घे।ना-तान् शबन्याइ का यासेप्, १५। दारीम् का प्रद्ना मरायोत् का देल्के, १६। इट्टो का जकर्याद् गिन्नतीन् का मशुल्लाम्, १०। ग्रीयप्पाद का विक्री र्गमन्यामीन्, का मोष्रद्याद् का दिल्ते, १८। विस्जा का श्रम्म श्रमायाद् का यद्वीनातान्, १९। योधारीव् का मत्तनै यदायाद का उन्जी, २०। सल्लै का कल्लै ग्रामीक का रवेर, २१। हिल्कियाह का हज्ञव्याह ग्रीर यदायाह का नतनेल्॥ २२। रस्याणीव् यायादा यादानान् श्रीर यद्दू के दिनों में लेखीय पितरों के घराना के मुख्य पुरुषो के नान लिखे जाते थे थीर दारा फार्सी को राज्य मे याजको के भी नाम लिखे जाते थे॥ ३३। जा लेळीय पितरां के घरानां, के मुख्य पुरुष घे उन के नाम एल्याघी व के पुत्र यो द्वानान् के दिनातक इतिहास की पुस्तक में लिखे जाते थे॥ २४। श्रीर लेवोधों के मुख्य पुरुष ये थे आर्थात् इसव्याद् शेरेव्याद् श्रीर कद्मीरल् का पुत्र येशू श्रीर उन के साम्हने उन की भाई परमेश्वर के जन टाजद की स्राज्ञा के स्रनुमार साम्हने साहने स्तुति स्रीर धन्यवाद करने पर ठष्टरे थे॥ २५ । मसन्याद् अक्यु-काष् योवदगढ् मशुलाम् तत्मान् थीरः अक्कूव् फाटकों के यास के भगडारी का पहरा देने छारे डेबक़ीदार थे॥ २६ । योगाकीस् के दिना में जी। यासादाक् का पाता स्त्रीर येशू कापुत्र यासीर

नहेम्याह् व्यधिपति वीर म्जूा व्यधिपति याजक भीर शास्त्री के दिनों में ये ही थे।

(यहजनेम् की जहरपनाइ की प्रतिष्ठा.) २०। थीर यद्यलेम् की शहरपनाच की प्रतिष्ठा को समय लेखीय अपने सय स्थानी में ढूंढे गये कि यस्त्रालेस् की। पहुचाये जारं जिस से प्रानन्द भीर धन्यवाद करके ग्रीर काक सारंगी थार वीका वका-कर थीर गाकर उस की प्रतिष्ठा करे। २८। से गर्विया के सन्तान यदणलेम् की चारी खार के देश से थीर नते।पातियां के गांधा से, २९। थीर घेत्-गिल्गाल् से श्रीर गोवा श्रीर श्रवमाचेत् के खेती से रकट्टे दूर क्योंकि गर्वेयों ने यस्थलेम् के प्राच पास गांव यसा लिये थे॥ ३०। तब याजको ख्रीर लेघीयेां ने अपने अपने की शुद्ध किया और उन्हों ने प्रजा को शै।र फाटको थीर शहरपनाइ की भी शुद्ध किया। ३९। तब में ने यहूदी छाकिमा की अदरपनाद पर चढाकर दे। बड़े दल ठएराये जा धन्यबाद करते द्वर धूमधाम के साथ चलते थे। इन में से नक दल ते। दिक्खन स्रोर सर्थात् कूडाफाटक की स्रोर ग्रायर-पनाद के कपर कपर से बता॥ ३०। थ्रीर- इस के पीहे पीहे ये चले ग्रर्थात् देश्यायाद् थीर यहूदा के श्राधे दाकिम, इइ। ग्रीर ग्रजर्याद् एका मशुह्नाम्, इ8। यष्ट्रदा विन्यामीन् श्रमायाष्ट् श्रीर विर्मयाष्ट्, ३५। श्रीर याजको के कितने पुत्र तुरिह्यां लिये हुए खर्धात् जकर्याद् जा योद्यानान् का पुत्र या यद प्रमायाद् का पुत्र यह मत्तान्याह् का पुत्र यह मीकायाह् का पुत्र यद जक्कूर् का पुत्र यद खासाए का पुत्र घा, इई। खीर उस के भाई शमायाद् श्रवरेल् मिलले गिलले मारे नतनेल् यष्ट्रदा श्रीर इनानी परमेश्टर से जन दाकद के वाजे लिये हुए। श्रीर, उन के श्रामे प्रामे रज़ा शास्त्री का ॥ ३०। ये साताफाटक से हा सीध दाकदपुर की सीठी पर चढ़ शहरपनाद की जचाई पर से चलकार दाकद को भवन की, कृपर से द्वाकर पूरव की छीर , जलफाटक तक पहुने ॥ ३८। थीर धन्यवाद करने थीर धूमधाम से चलनेहारी का दूसरा दल थीर उन के पांछे पी है मे थीर खाधे लाग उन से मिलने की शहरपनाध के उपर अपर

से मेट्टी की गुम्मट को पास से चीड़ी शहरपनाइ | पवित्र करको देने थे श्रीर लेवीय द्वासन की सन्तानं तक, इर । फ्राँर प्रमेस के फाटक ग्रीर पुराने फाठक थार महलीफाटक थीर एननेल के गुम्मट थीर हम्मेथा नाम गुम्मट के पास से हाकर भेड फाटक ली चले ग्रीर परक्यों के फाटक के पास खर्डे है। रापे ॥ ४०। तंत्र धन्ययाद करनेहारे। के दोनों दल परमेश्वर के भवन मे खड़े हो गये छीर में ग्रीर मेरे साथ ग्राधे छाकिम ४९। ग्रीर एल्पाकीस मासेयाद मिन्यामीन् मीकायाद एल्येएने अकर्याह श्रीरं एनन्याए नाम याजक सुर्राष्ट्रया लिये हुए, ४३। ग्रीर मासेवाद शमायाद रलाखार् उन्जी यहा दानान् मस्किपाद एलाम् श्रीर एजेर् खर्डे दृए । श्रीर गरीये जिन का मुखिया यिनुस्माद या से। जर्चे स्वर से गाते बलाते रहे ॥ ४३ । उसी दिन लोगी ने बरे यहे मेनवलि चडाये श्रीर श्रानन्द किया क्योकि परमेश्यर ने उन की यतुत ही ख्रानन्दित किया था से। स्त्रिया थीर वालवञ्चा ने भी खानन्द किया थीर परशसेम् के थानन्द की ध्वान दूर दूर लें। पहुंच गर्द ॥

#### । (उपासना ग्रादिका मयन्थ)

४४। उसी दिन खजाना के उठाई हुई मेटा के पहिली पहिली उपज श्रीर दशमाणां की काठरिया के श्रीधकारी ठएराये गये कि उन में नगर नगर के ग्वेती के श्रंतुमार वे वस्तुनं सचय करें जी व्यवस्था के प्रनुसार बाजकों श्रीर लेघीया के भाग उद्दरी घीं क्योंकि यष्ट्रदी द्वालिर नानेद्वारे यासको श्रीर लेबीयों के कारण जानन्दित हुए ॥ ४५ । से वे श्रपने परमेशवर के कान श्रीर शहुँता के विषय चैकिसी करते रहे श्रीर गर्वेषे श्रीर हेवकीदार भी दालद थ्रीर उसंके पुत्र सुलेमान की स्नाचा के स्नानुसार यैश ही करते रहे ॥ ४६ । प्राचीनकाल अर्थात् दाजद श्रीर श्रासाप् के दिनों से तो ग्रहेयों के प्रधान होते थे थे।र परमेश्वर की म्तुति श्रीर धन्यवाद के शीत गावे जाते थे ॥ ४० । श्रीर जनव्यायेल् कीर नहेम्वास् के दिनों में मारे इसारली शबैयो ग्रीर हेंघठीवारी के दिन दिन के भाग देते रहे थीर लेबीयों के यंत्र

मे या पवित्र करके देते थे।

(क्रीतिया का मुधारा जाना)

१३ - उसी दिन मूचा की पुस्तक लेगी। क्षेत पठकर सुनाई, गई श्रीर उस में यह लिखा दुश्रा मिला कि कोई अस्मोनी वा माखाबी परमेश्वर, की सभा में कभी न खाने पार, २ । ब्रोकि - उन्हों ने श्रम जल लेकर इसा-रालिया से भेंट न किई घरन विलास की उन्हें साप देने के लिये दक्षिणा देकर वृतवाया। तै।भी हमारे परमेश्वर ने खाप की सन्ती आशीप ही दिलाई॥ ३। यद व्यवस्था सुनकार उन्देश ने इसारल् में से मिली जुली हुई भीड़ क्ष्मा अलग कर दिया।

8। इस से परिले एल्याशीख् याजक जो, हमारे परमेश्वर के भवन की कोडरियों का खिकारी ग्रीर तीवियाह का संबन्धी था, ५,। उस ने तेरियाह के लिये एक बारी की ठरी ठररा रक्की भी जिस मे परिले अनुवालि का सामान श्रीर लोवान श्रीर पान्न ग्रीर श्रनाज नये दाखमधु श्रीर टटके तेल के दश-माश्र जिन्दे लेबीये। गर्वया श्रीर सेवकीदारी की हेने की काचा थी ग्रीर याचकों के लिये उठाई हुई भेंटें भी रक्की जाती थी। है। पर उस सारे समय से यरुशसेम् मे न रहता था को कि वाचेल् के राजा श्रर्तक्षत्र के वत्तीसवे व्ररस में मै राजा के पास गया फिर कितने दिन पीछे राजा से छुट्टी मागकर मे यरू-श्रलेम् की, स्राया तस्र मे ने जान लिया कि एल्याशीस् ने तेरिवयाद् के लिये परमेश्वर के भवन के श्रांगनी में एक की ठरी ठएराकर क्या ही बुराई किई है। दा सो में ने बहुत हुरा माना श्रीर ते। बिय्याइ क् सारा घरेलू सामान उस की ठरी में से फेंक दिया। र । तब मेरी प्राचा से वे कोठरियां शृत किई गई थीर में ने परमेज्वर के, भवन के पात्र छीर अनुवाल का सागान ही।र लेखान उन में फिर रखा दिया। १०। फिर में ने ज्ञान लिया कि लेकीयीं के भाग नहीं दिये गये श्रीर इस कारण काम करनेहारे लेकीय और राघेंगे प्रापने प्रापने खेत की भारा रागे

परमेश्वर का भवन क्यो त्यांगा गया है। फिर मै ने उन की एक द्वा करकी एक एक के स्थान पर ठद्दरा दिया।। १२। तब से सब यहूदी खनाज नये दाखमधु ग्रीर टटको तेल के दशमांश भगडारे। मे लाने लगे॥ १३। स्रीर में ने भगडारों के फांधकारी शेलेस्याह याजक थीर सादे।क् मुशी का श्रीर सेबीयों में से पदायाह को श्रीर उन के नीचे हानान की की मतन्याह का पाता थीर सबसूर का पुत्र या ठत्तरा दिया थे ते। विक्वास्याग्य गिने जाते ये सीर अपने भाइयां के बीच बांटना उन का काम था।। पर। हे मेरे परमे-प्रवर मेरा यह काम मेरे रित के लिये स्मरण रख छीर जी जी सुकर्म में ने प्रपने परमेश्वर के भवन ग्रीर उस मे की बाराधना को विषय किये हैं उन्हें न व्यिसरा ।

१५। उन्हीं दिनी में में ने यहूदा से कितनी की देखा की विश्वामदिन की है।दों में दाख रैदिते श्रीर पुलियों की ही खाते थीर शददीं पर लादते थे वैसे ही वे दाखमधु दाख श्राचीर श्रीर भांति भांति के ब्राम विचामदिन की यस्थलेम् मे लाते चे तब जिस दिन घे भाजनवस्तु वेचते घे उसी दिन में ने उम की चिता दिया ॥ १६ । फिर उस में सेारी लेगा रहकर मक्ली थै।र भांति भांति का सीदा ले खाकर यह-दियों की द्वाप यह भलेम में विचासदिन की वैचा करते थे। १७। से में ने यहूदा को रईसे की डांठ-कर कहा तुम लेगा यह वया वृराई करते दें। जी विधामदिन की धार्पवित्र करते है। १८। क्या हमारे पुरस्ता ऐसा न करते थे खीर स्मा हमारे पर-मेश्वर ने यह सारी विपत्ति छम पर खार इस नगर पर न डाली तीमी तुम विश्रामदिन की अपविश्र करने से इस्तायल् पर परनेखर का क्रीप श्रीर भी भडकाते हो ॥ १९ । से अब विश्रामदिन के पहिले विन को समझलेम् के फाटकों के प्रासपास श्रंधेरा दोने स्था तथा में ने आजा दिने कि उन के पहें वन्द किये जाएँ खीर मह भी खाचा दिई कि वे विष्णमदिन के पूरे देशने तक खोले न कारं तव (१) मूख में मिछा।

हैं।। १९।। तस्र में ने हासिमीं की डांटकर कहा। में ने अपने सितने सेवकीं की फाँटकीं के पाधिकारी ठहरा दिया इस लिये कि विश्वासदिन की कीई द्याम भीतर प्राने न पाए ॥ २०। से। व्योपारी ग्रीर मांति मांति के सादे के वेचनेहारे यक्ष्यसेम् के वाहर दी एक धेर टिकी॥ २१। तय मै ने उन की चिता-कार कदा तुम लीजा शहरपनाद की साम्दने क्यों टिकते हा यदि तुम फिर रेसा करा ता में तुम पर द्वाय घठानंगा । से उस समय से वे फिर विश्वास-दिन की न स्राये॥ २२। तस्र मे ने लेबीयां की श्राचा दिई कि श्रपने श्रपने की शुद्ध करके फाटकी की रखवाली करने के लिये आया करी इस लिये कि विश्वासदिन पवित्र माना सार । दे मेरे परमेश्वर मेरे हित के लिये यह भी स्मरण रख ख़ीर खपनी यही क्रवणा के अनुसार मुक्त पर तरस कर ॥

शह । फिर उन्दीं दिनों से सुभ को ऐसे यहूदी देख पड़े जिन्दों ने अश्वेदादी अम्मानी खार मे। याबी स्तियां व्याद्य लिई थीं॥ २४। श्रीर उन के लढके-वाली की ग्राधी वाली ग्रश्वेदी घी और वे यहदी बाली न बाल सकते थे दानां जाति की बाली वालते थे॥ २५। से। में ने उन की। डांटा श्रीर कीसा थीर उन में से कितनी की पिटवा दिया श्रीर उन के वास नुषवाये श्रीर उन की परमेश्वर की यह किरिया खिलाई कि एम अपनी घेटियां उन के बेटों के साथ न व्याहेंगे खेर न खबने लिये छा श्रापने घेटों के लिये उन की चेटिया व्याह लीते ॥ र्द। क्या रहारत् का राजा सुलैमान देशी प्रकार के पाप मे न फसा पा तीभी बहुतेरी जातियों में उस को तुरुष को ई राजा न हुया थै।र छह छपने परमे-श्वर का विष भी था थीर परमेश्वर ने उसे सारे इसाएस् को कपर राजा किया पर उस की भी अन्यकाति स्त्रियों ने पाप में फंसाया ॥ २० । से क्या इस सुम्हारी सुमकर ऐसी वडी ख़ुराई करे कि बिरानी स्त्रियां व्याद्यकर श्रापने प्रामेश्वर के विकृत पाप करे॥ २८। खीर रुत्याशीय भहायासक की पुत्र योयादा का एक पुत्र देशिनी चम्ब्रह्मत् का दामाद दुषा या से में ने उस की बावने पास से भगा दिया । २९ । हे मेरे परमेश्वर उन की हानि को लिये ती दा जाना समरख रख ॥ ३० । से मैं ने उन को ठहरा दिये श्रीर पहिली पहिली उपल के देने का प्रवध सय प्रन्यजातियों से शुद्ध किया श्रीर एक एक याजक किया । दे मेरे परमेश्वर नेरे हिस की लिये मेरा थीर सेबीय की बारी श्रीर काम उद्दराया ॥ इव । स्मरश्र रख ॥

याजकपद ग्रीर याजकी ग्रीर सेघीयों की बाचा का | फिर में ने सकड़ी की भेंट से बाने के विशेष समय

# एस्तर नाम पुस्तक।

(धयर्प की जेवनार के समय यशती का पहरानी के पद से उतारा जाना )

सताईस प्रान्तीं पर प्रधीत् दिन्दुस्तान से लेकर कृश् देश की राज्य करता था॥ >। उन्हीं दिनी में जब क्रवर्ष राजा अपनी उस राजगड़ी पर विराज रहा था की शूधन्नाम राजगढ में घी, ३। उस ने प्रपने राज्य के तींचरे घरच में अंपने सब दाकिमों खार कर्माचारियां की दोवनार फिर्ड। फारस श्रीर मादे के सेनापति श्रीर किया करते श्रे श्राचा दिई कि, १९। वश्ती रानी की प्रान्त प्रान्त के प्रधान थीर दाकिम उस के सन्मुख था राजमुक्तुट धारण किये दुर राजा के सन्मुख से गये ॥ ४ । थ्रीर घट उन्दे बहुत दिन घरन एक सा थाओं इस लिये कि देश देश के लोगा बीर हाकिमी प्रस्ती दिन लों प्रपने राजियमय का धन ग्रीर प्रपने पर उस की सुन्दरता प्रगट हो। वह ते। देखने में माष्टातम्य के ग्रनमे।ल पदार्थ दिखाता रद्या ॥ ५ । इतने | रूपवर्ती थी ॥ १०। खोजों के द्वारा राजा की यद दिनों के घीतने पर राजा ने य्या क्रीटे क्या यह उन आचा पाकर वश्ती रानी ने स्नाने से नाइ किई सभी की भी की गूशन् नाम राजगढ़ में एक हैं छुए सी राजा यहें क्रोध से जलने लगा। १६। तब थे राजभवन की वारी के आंग्रन में सात दिन की राजा ने समय समय का मेद जाननेहारे प्रशिद्धतीं से केंद्रनार किई ॥ ई। यहा के पर्द प्रदेत छीर नीले सूत पूका, राजा ती नीति छीर न्याय के सब जाननेदारी के थे कीर सन कीर टैंजनी रंग की डेरियों से चाँदी हैं ऐसा किया करता था। १४। श्रीर उस की पास के कहीं में की सममर्गर के खंभी से लगे हुए थे थीर कर्णना ग्रेतार खद्माता तर्शीण मेरेस् मसना स्नीर घटां की चींकियां ग्रेने चांदी की घीं भीर लाल ग्रीर ममूकान नाम , कारस बीर मादे के साती खोले भ्येत ग्रीर पीले भीर काले सामर्मर के वने हुए फर्श चे जी राजा का दर्शन करते श्रीर राज्य में मुख्य पर धरी हुई घी ॥ छ। उस जैवनार में राजा के याग्य मुख्य पदीं पर विराजते थे ॥ १५ । राजा ने पूछा जि दाखमधु होल होल के सोने के पान्नों में डालकर विश्वती रानी ने राजा चयर्ष की खोजों से दिलाई राखा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता हुई प्राचा न मानी से हमें नीति के प्रनुसार उस

किसी क्षेत वरवस नहीं पिलाया जाता क्योंकि राजा ने तो प्रापने भवन के सव भगडारियों की प्राचा १ - द्वायर्प नाम राजा के दिनों में ये वार्ते दिई घी कि जी पाएन जैसा चारे उस के साथ वैसा हो वर्ता व करना ॥ ९ । वश्ती रानी ने भी राजा ष्टी यर्ताय करना॥ ९। वश्ती रानी ने भी राजा द्मयर्पकी राजभवन में स्त्रियों की खेवनार किई॥ ९०। सातर्थे दिन जब राजा का मन दाख्मधु में मग्रन था तख उस ने महूमान् विज्ता हर्वेना विग्ता श्रवग्ता जेतेर श्रीर कर्कम् नाम साते। खीलीं की को सबर्प राजा के सन्मुख सेबा ठहल था। द। पीना ता निवस की अनुसार दीता था से क्या करना चाहिये॥ १६ । तब समूकान् ने राजा

थीर द्वांकिमों के सुनते उत्तर दिया वश्ती रानी ने क्षा टेढ़ा काम किया से न क्षेत्रल राजा से किया सारे हाकिमों से बीर उन सारे देशों के लोगो। से भी किया जो राजा क्यपें के सब प्रान्तों में रहते हैं। १९। कैसे कि रानी के इस काम की चर्चा स्व स्त्रियों की मिलेगी थीर बब यह कहा जाएगा कि राजा द्मवर्ष ने तो वश्ती रानी की स्रापने साम्हने से थाने की थाजा दिंड पर बहुन थाई तब वे थ्रपने थ्रपने पति की तुच्छ जानने लेगिगी ॥ १८ । कीर आज के दिन फारसी कीर मादी हाकिमा की स्त्रिया रानी का काम सुनकार राजा की सब दाकिमों से ऐसा ही कहने लगीगी जिस से बहुत ही अप-मान खीर कीप देशा॥ १९। यदि राजा की भार तो उस की खोर से यह बाजा निकले खीर फार्सियों थीर मादियों के कानून में लिखी भी जार जिस से न बदल सके कि वश्ती राजा चयर्ष के दन्तुख फिर श्राने न पार श्रीर राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे जो उस से श्रद्धी है। ॥ ३०। श्रीर जल रोक्ताकी यह श्राचा इस की सारे खडे राज्य मे सुनाई जाएगी तब सब पविषां क्वेंटे बडे अपने ष्रपने पत्ति का श्रादरमान करती रहेगी ॥ २९। यह घचन राजा थीर झांकिमीं की माया खीर राजी ने ममुकान् का कहा माना, २२। श्रीर श्रवने राज्य मे क्रियात् एक एक प्रान्त के अवदीं से और एक एक जाति की द्याली में चिट्टियां भेजीं कि सब पुरुष श्रपने श्रपने घर में श्रधिकार चलाए श्रीर श्रपने लागों की बाली बाला कर ॥

( एस्तेर् का पटरानी वन जाना, )

वातों के पीछे जब राजा क्यप की जलजलाइट ठठी है। गई तब उस ने वस्ती की श्रीर जो काम उस ने किया था श्रीर जो उस के विषय छाना गया था उस की भी सुधि जिंदी। र। तब राजा के सेवक जो उस के टहलूर थे कहने लगे राजा के लिये सुन्दर सुन्दर जधान जुवारिया हुँ हो? जाएं।। ३। श्रीर राजा अपने राज्य के सब प्रान्ती, में लोगों की इस लिये। ठहराए कि

सब सुन्दर जवान कुंबारियों को 'श्रूशन् गर्ह के रन-वास' में रेकंड्ठी' करके स्कियों के रखवाले 'राजा के खोले' होगें की सींप हैं थीर शुद्ध करने के योग्ध व्यक्तुरं सन्हें दिई जारं॥ ४'। तंब सन में से जी कुंबारी राजा की दृष्टि में स्तम होए से वश्ती के स्थान पर पटरानी है। जार। यह वात राजा की सक्की लगी से सम ने रेसा ही किया॥

. ५ । प्राथन् गढ़ में मोर्दकी नाम एक यहूदी रहता था जो की श्रेनाम एक किन्यामीनी का परपाता िश्रमी का पोता स्रीप्यार्डर्का पुत्र या ॥ ६ । वह उन वन्धुकों के साथ यस्णलेम् से वन्धुकाई में गया षा जिन्हें वाबेल् का राजा नवूकद्नेस्पर् यष्ट्रंदा की राजा यको न्या इसे संग बन्धु श्री करके ले गया था। १। उस ने इदस्सा नांस श्रपनी घन्नेरी विद्विन् की पाला पासा या जा रस्देर्भी कहाबती थी। क्योंकि इस के माता पिता कोई न था खीर यह लड़की युन्दंर छीर बपवती थी थीर बब उस के साता पिता सर गये तिव मोर्दकी ने उस को अपनी बेटी करके पाला। दा जब राजा की आजा श्रीर नियम सुनाये गये श्रीर बहुत सी जवान स्त्रियां शूश्रम् ग्रह में हो। के प्रधिकार में रज्ञ हो 'कि ई 'गई तब एस्तेर् भी राजमबन में स्त्रियो क्षे रखवाले हेंगे के अधिकार मे सेंपी गर्ड॥ ए। श्रीर वह जवान स्त्री चिस की द्राष्ट्रिस श्राच्छी लगी खीर वह उस से प्रसङ्गे हुआ से उस ने विना विलम्ब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुरं श्रीर उस का भाजन श्रीर उस के लिये चुनी हुई सात सहिलिया भी दिई खीर उस की श्री।र उस की संहीसिया की रनवास में सखासे प्रदर्श रहते का स्यान दिया ॥ १० । एस्तेर् ने न खपनी जाति खताई थी। निष्यपना सुल ध्योकि मेर्हकी ने उस की याचा दिई घी कि उसे नं खताना ॥ १९। में दिकी ता दिन दिन रनवास के कियान की विश्वास टइलता था इस लिये किं जॉने की एसे र्कीसी है थीर उस की क्या दिशा॥ १२। खुब एक एक कन्यी की बारी हुई कि बंद चवर्षे राजा के पास जाएं (थीर यह उस समय हुआ जाव उस के स प्र स्त्रियो के लिये ठेवराये हुए नियम के अनुसार बारह मास

करने के दिन इस रीति से बीत गये कि छः मांस लों गंधर्य का तेल लगाया जाता था थार क मांच सों सुगंधद्रव्य थीर स्तियों के शुद्ध करने का थीर थीर सामान लगाया जाता या) ११३। तथ इस प्रकार चे फेन्यों राजाकी पास द्वाती घीकि चीक्क उस ने मांगा घर उसे दिया गया भार यह उसे सिये हुए रनवास से राजभवन में गई ॥-१४। सांक की ती वह गई थीर विदान की वह लैटिकर रनवास के दूसरे घर में जाकर रखेलिया के रखवाले राजा के रोजि गाग्राज् के ऋधिकार में दे। गई खीर यदि राखा ने उसे से प्रसन्न दी उस की नाम लेकर न बुलबोयाँ 'द्या तो 'बद उस की पास फिर न गर्ड ॥ १५ । जय मार्टकी के चचा श्रयीहेल की घेटी रस्तेर् जिस की। मीर्हकी ने घेटी करके रक्का था **चम**ेकी राजा के पास जाने की वारी पहुच गई तय जा कुछ स्त्रिया के रखयाले राजा के खाने देगे ने उस के लिंग ठएराया था उस से खाधिक उस ने थीर कुछ न मांगा। ग्रीर जितनां ने रस्तेर् की देखा ये गय उस से प्रसन्न हुए ॥ १६ । या रस्तिर् राखभयन मे राखा चवर्ष के पास उस के राज्य के सातव वरस र्क सेवेत् नाम दसवे मधीने से प्रदुर्खाई गई॥ १०। श्रीराराकाने गस्तेर्धे श्रीर सर्घोस्त्रियों से प्रधिक प्रीति किई यौर थार सब कुंवारियों से प्रधिक सस के अनुग्रद श्रीर कृषा की दृष्टि उसी पर दुई इस कारण उस ने इस की सिर पर राजमुक्ट धग थ्रीर इस के। बशुती के स्थान पर रानी किया॥ ९८। तय राजा ने यापने सच दाकिमी थीर कर्माचारिया को यही जेवनार करके उसे रस्तेर्की जेवनार अन्ता थीर प्रान्ती में हुट्टी दिलाई श्रीर श्रपनी उदारता के योग्य इनाम भी वांटे ॥ १९९७। जव कुंत्रारियां दूसरी वार रकट्टी फिई गई तब मेर्दिकी राजभवन के फाटक में वैठा या ॥ २० । तव तश श्रतेर् ने अपनी जाति थीर कुल न खताये घे क्योंकि मोर्दकी ने उस को ऐसी खाचा दिई घी थीर एस्तेर् मैर्दिक की वात ऐसी मानती थी जैसे कि उस के यहां

सीं व्यवदार किया ग्राया था अर्थात् उन के शह मिंदिकी राजा राजभवने के फाटक मे बैठा करती या राजा के खोजे जो हेब्रकीदार भी ये उन में से विक्तान् थै।र तेरेश् नाम दें। जनीं ने राजा चवर्ष से कठकर उस पर छात्र चलाने की युक्ति किई ॥ २२ । यद बात मीर्दकी के। मालूम दुई थीर उस ने गस्ते। रानी, की विताई श्रीर , एस्तेर् ने मोर्दकी का नाम लेकर राजा का जता दिया॥ २३ । तब तदकी-कारा द्वाने पर यह बात सचानिक की श्रीर वे दोने। वृत्त पर लटकाये गये श्रीर यद**्वतान्त**ं राजा के सास्टने इतिहाम की पुस्तक में लिखा गया ।

(हांनाम् के द्रोह की कारण यहूदिया के सत्यानांश्र की पाचा दिई जानी)

इन बाती के पीके राजा वर्ष ने क्रियां के पुत्र दामान् का बड़ा पद दिया श्रीर उस की बढाकर उस को लिये उस को स्मा को स्व दाकिमी को सिहासना चे जचा सिरासन ठदराया॥ २ । थीर राजाको सारे कर्माचारी जो राजभवन के फाटक मे रहा कारते घे दामान् के साम्दने भुककार दग्डवत करते ये क्योंकि राजा ने उस के विषय ऐसी खाचा दिई थी पर मोर्दकी न ते। मुक्तता श्रीर न उस की दग्रहवत् करता या॥ ३। सा रासा के कर्माचारी की राजभवन के फाटका में रहा करते थे उन्हों ने मोर्दकी से पूछा तूराजा की आचा क्ये। टाल देता है॥ 8। जब वे उस् से दिन दिन ऐसा दी कहते रहे ग्रीर इस ने उन की न मानी तब उन्हें। ने गृह देखने की इच्छा से कि मोर्दकी की बाते उद्दरेशी कि नदी दामान् की बता दिया । उस ने उन की ते। वताया था कि यष्ट्रदी हू॥ ५। जव दामान् ने देखा कि मोर्दकी नहीं सुकता थीर न मुक्त की दयड्वत् करता दै तब बहुत ही जल चटा ॥ ई। ग्रीर चस् ने क्षेत्रल मेर्दिक पर दाय चलाना तुच्छ जाना क्योकि उन्दें ने दामान् की यद बता दिया या कि मोर्डकी किम जाति का है से दामान् ने चयर्ष के राज्य भर में रहनेहारे सारे यहूदियों की भी मेर्दिकी यलने की समय मामती यी॥ ३९। उन्हीं दिनों में सब की साति जानकर विनाश, कर हालने का यह

नीसान् नाम पहिले महीने में हामान् ने खटार् नाम बारदेवे महीने लों के एक एक दिन ग्रीर एक एक मद्वीने की लिये पूर् अर्थात् चिट्ठी श्रपने साम्दने हसवाया॥ ८। भार हामान् ने राजा क्रवर्ष से कहा तेरे राज्य की सब प्रान्तों में रहनेहारे देश देश के सोगो। को बीच तितर बितर ख़ीर किटकी हुई एक जाति है जिस के नियम थीर सब लेगों के नियमी में प्रतग हैं पीर वे राजा के कानून पर नहीं चलते इस लिये छन्छे रहने देना राजा की उचित नहीं है ॥ १। से। यदि राजा की भाए ती उन्हें नाश करने की याचा लिखी जाए थीर मे राजा के मबहारियां को द्वाच में राजमगढार में पहुचाने को लिये दस इतार किक्कार् चांदी दूंगा ॥ १०। तब राजा ने खपनी खंगूठी अपने हाथ से उतारकर खगागी हम्म-दाता के पुत्र हामान् की की यहदियों का वैरी था दे दिई॥ ११। श्रीर राजा ने हामान् से अहा घह चौदी तुमें दिई गई है ग्रीर वे लेगा भी कि तू उन से जैसा तेरा जी खाहे वैसाही वर्ताव करे॥ १२। से। उसी पहिले महीने के तरहते दिन की रासा के लेखक बुलायें गये श्रीर द्वामान् की सारी श्राचा को श्रतुसार राजा को सब श्रीघरितयों श्रीर सब प्रान्तिं के प्रधाना श्रीर देश देश के लेखों के दाकिना के लिये चिट्टियां एक एक प्रान्त के श्रक्षरीं में क्षीर यक एक देश के लोगों की बोली में राजा जयर्प के नाम से लिखी गई थैंगर उन में राजा की खंगुठी को क्राप समाई गई॥ १३। श्रीर राज्य के सर्व प्रान्ती में इस आजय की चिट्टियां दरकारी के द्वारा भेजी गर्द कि एक ही दिन में अर्थात् खदार नाम बारहवे महीने को तेरहवे दिन की क्या जवान क्या यूक्ता ध्या स्त्री क्या बालक सर्वे यहूदी विश्वंस घात श्रीर नाश किये चारं श्रीर उन की धन संपत्ति जूटी प्रान्तों में श्रुंसी दुई भेकी गई कि सब देशों के लेगा उस दिन के लिये तैयार ही जार ॥ १५ । यह आसा शूशन् गाँठ में दिई गई श्रीर इरकारे राजा की भार्चा से फुर्ती के साथ निकल गये तब राजा सीर

किया ॥ १ । राजा क्यर्प के बारहरें ब्रस्स के हाम न तो जेवनार में बैठ गये पर शूशन् नगर में नीमान नाम पहिले महीने में हामान ने खटार नाम घटारहर हुई ॥ घवराद्दर हुई॥

(मार्दकी एरतेंद्र की यिन्ती करने के लिये उसकाता है)

8. ज्ञिब मेर्विक ने जान लिया कि क्या क्या किया गया तब बस्त्र फाड टाट परिन राख दानकर नगर के बीच , बाकर कचे श्रीर दुखभरे शब्द से चिल्लाने स्नगा॥२। श्रीर वह राजमवन के फाटक के साम्दने पहुंचा, टाट पहिने राजभवन के फाटक के भीतर ते किसी के जाने का दुकम न घा॥ ३। थ्रीर एक एक , प्रान्त मे बाहां बहां,राखा की आजा श्रीर नियम पहुंचा वदा वद्दां यहूटी बड़ा विलाय श्रीर उपवास करने थीर राने पीटने लगे वरन बहुतेरे टाट पहिने ग्रीर राख डाले हुए पड़े रहे॥ ४। ग्रीर रस्तेर् रानी की सद्वेलिया ग्रीर खाला ने जाकर उस की घता दिया तब रानी शोक से भर गई। श्रीर मीर्दकी के पास श्रस्त्र भेजकर यह कहवाया कि टाट उतारकर इन्हें परिन से पर उस ने उन्हें न सिया ॥ ५। तव एसीर् ने राजा के खेलों में से सताक् की जिसे राजा ने उस की पास रहने की। ठहराया था खुलाकर आधा दिई कि मीर्डकी के पास जाकर यूम से कि यद क्या यात है श्रीर इस का क्या कारण है। है। से इताक् नगर के उस चैकि में जी राजभवन के फाटक को सास्त्रने था मोदंकी को पास निकल गया ॥ छ। तय मोर्डकी ने उस की खता दिया कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है श्रीर हाम.न् ने यह दियों के नाश करने की अनुमति पाने की लिये राजभवडार में कितनी चादी ,मर देने का वचन दिया यह भी ठीक खतला दिया॥ ८। फिर यह दियों की खिनाश करने की वी आचा श्रामन् में दिसे गई थी उस की एक नकल भी उस ने इताक़ के दाय में रस्तेर् के। दिखाने के जाए॥ 98। उस थाना को लेख की नक्षालें सारे लिये दिशे थीर उसे सब दाल स्रताने थीर यह **बाद्या देने की कहा कि भीतर राजा के पास जाकर** भाषने लोगो के लिये गिडगिड्गंकर बिनती कर में र । तब इताक् ने एस्स् के पास आप मोर्दकी की

<sup>(1)</sup> मूस में पीड़ा से एंड गई।

्रम्ब्रेट् ।

स्रातं कड़ सुनाई ॥ १०। तब एस्तेर् ने इताक् की मे।देकी से यद कहने की याचा दिई कि, १९। राजा के सारे कर्म्मचारियों घरन राजा के प्रान्तें। के सब सोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों न हा जो आजा खिना पाये भीतरी आंगन में राजा के पास जार उस के मार डालने ही की ष्याचा है क्षेत्रल जिस की ग्रीर राजा सीने का राज-दगड , बढ़ार वही बचता है पर मे अब तीस दिन से राजा के पास ख़ुलाई नहीं गई॥ १२। से एस्तेर् की ये वार्ते मेार्दकी की सुनाई ग्राई॥ १३। तव मीर्दकी ने एरतेर् के पास यह कहला भेजा कि त् मन हो मन यह विचार न कर कि मै हो राजभवन में रहने के कारण श्रीर सब यहूदियों से से बची रहूंगी ॥ १८-। क्योंकि जे। तू इस समय सुपचाप रहे तों चौर किसी न किसी उपाय से यहूँ दियां का कुठक्रारा थैर उद्घार हा जाएगा पर तू अपने पिता को घराने समेत नाश होगो फिर ज्या जाने तुमे ऐसे दी समय के लिये राजपद मिल गया है। । १५। तब रस्तेर् ने मोर्दकी के पास यह कहला भेजा कि, १६। तू जाकर शूशन् के सब यहाँदिया की एक हा कर बीर तुस सत्र मिसकर मेरे निमित्त उपवास करो, तीन दिन रात न ते। कुछ खाछी शीर न कुछ पीछी थीर में भी अपनी सद्देलिया सदित उसी रीति उपवास करंगी , थीर रेसी ,ही दशा में में नियम के विक्छ राजा के पास भीतर जाजंगी खीर जी नाथ ही गर्द ती दी गई॥ १७ । से मोईकी चला गया थीर एस्तर् की श्राचा के श्रनुसार ही किया ॥ ,

प्रिंची सरे दिन एस्तेर् अपने राजकीय वल पहिन राजभवन के भीतरी खांगन में जाकर राजभवन के साम्दने खढ़ी हो। गई। राजा तो ,राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के साम्दने विराजमान था॥ २। बीर जब राजा ने एस्तेर् रानी की आंगन में खड़ी हुई देखा तब वह उस से प्रस्त हुआ और अपने दाय का से ने का राजदगढ़ उस की और बढ़ाया से

एरतेर् ने निकट जाकर राजदग्रह की नाक कूई ॥ इ। तब राज़ाने, उस से पूका है स्क्तेर् रानी तुमी वया चाहिये थीर तू क्या मांग्रती है. नान, थार तुमे षाधे राज्य तक दिया चारगा॥ ४। एस्तेर् ने कहा यदि राजा की भारती याज हामान् की साथ खेकर उस जेवनार में खाए जो मैं ने राजा के लिये तैयार किई है। ५। तत्र राजा ने खाचा दिई कि हामान की फुर्ती से ले आयो कि रस्तर् की वात मानी आए। **थे। राजा थ्रीर दामान् एस्तेर् को किई** हुई जेवनार में आये ॥ ६ । बेवनार के समय जब दाखमध्रु विया जाता या तब राजा ने एस्तेर् से कहा तेरा वया निवेदन है वद पूरा क्षिया जाएगा बीर तु वया मंगती है, मांग, और श्राधे राज्य लें तुमे दिया जाएगा ॥ ७ । एस्तेर् ने इत्तर दिया मेरा निवेदन थीर के। में मांगती हूं से। यह है, दाकि यदि राजा मुभ पर प्रसन्न दे। स्त्रीर मेरा निवेदन सुनना स्त्रीर जी वर में मागूं बड़ी देना राजा की भार ती राजा थ्रीर दामान् कल उस जेवनार मे आएं जिसे में उन को लिये करती थै। रक्त में राजा के कई के श्रनुः सार क्रबंगी ॥ ९। उस दिन हामान् श्रामन्दित ग्रीर मन में प्रस्तृ दोकर वाहर गया पर जब उस ने मोर्डकी क्षा रासभवन को फाटक में देखा कि वह मेरे साम्हने न ते। खड़ा दोता थीर न परपराता है तब वह मोर्दकी के विक्द्व क्रोध से भर गया ॥ 90 । तीभी घट अपने की रीक्षकर अपने घर गया और ग्रपने मिन्ने श्रीर श्रपनी स्त्री जेरेश की खुलवा भेका॥ १९ १ तब हामान् ने उन से व्यपने धन का विभव ग्रीर ग्रपने लडकेबालें की बठती थीर राजा, ने उस की कैसे कैसे बढाया खीर थीर सब दाजिमी थीर अपने थीर सब कर्माचारियों से जंसा पद दिया चा इस सब का व्रखान किया। पर। द्वामान् ने यद भी कहा कि एम्हेर् रानी ने भी मुभे होड़ खीर किसी की राजा के सग खपनी किई दुई जेवनार में याने न दिया खीर कल के लिये भी राज्ञा को संग्र उस ने मुक्ती की नेवता दिया है। १३। तीभी जब खब मुन्ने बद्द यहूदी मार्दकी राज-भवन के फाटक में बैठा हुआ देख पहता है तब 4 1 - 1, ٠,

तस यह यस मेरे लेखे में जुक नहीं हैं। 198 1 उस की स्त्री जेरेश श्रीर उस की सब मित्री ने उस से कहा पतास हाथ कंचा फांसी का एक खंभा सनाया काए श्रीर विद्वान की राजा से कहना कि उस में में के लटका दिया जाए तब राजा के सा श्रामन्द से जेवनार में जाना । इस बात से प्रस्त होकर हामान ने ऐसा ही एक फांसी का खम्मा बनवाया ।

ई जिस रात राजा की नीद न पाई से। इस की श्राचा से स्तिहास की पुस्तक लाई गई छीर वह पठकर राजा की सुनाई राई ॥ २ । श्रीर यह लिखा हुआ। मिला कि जब राता समर्प के हासिन की डेवकीदार भी थे उन में से विग्तामा थीर तेरेश् नाम दो जनीं ने उस पर द्वाच चेलाने की युक्ति किई तब मीर्दकी ने इसे प्रगट किया था॥ ३। तब राजा ने पूछा इस के घदले मोर्दकी को क्या प्रतिष्ठा और बढाई किई गई राजा के जी सेवक उस की सेवा उद्दल कर रहे थे उन्हा ने उस की उत्तर दिया उस के लिये कुछ भी महीं किया गया॥ ४। राजा ने पूछा आंग्रन मे कीन है उसी समय तो हामान् राजा के भवन के बाहरी श्रांगन से इस मनसा से श्राया था कि जी खंभा उस ने मोईकी के लिये तैयार कराया था उस पर उस की लठका देने की चर्चा राजा से करे॥ ५। से राजा के सेवकी ने उस से कड़ा श्रांगन में तो हामान खडा है राजा ने कहा उसे भीतर लाखे। । है। जब धामान् भीतर श्राया तब राजा ने उस से पूछा जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है। उस से क्या करना राचित होगा हामान् में यह से। चकर कि मुम से अधिक राजा किस की प्रतिष्ठा करना चाहता घोगा, ७। राजा की उत्तर दिया जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाई वसके लिये, दा कोई राजकीर्य यस्त्र लाया जार जो राजा पहिनता ही बीर रेंक घोड़ाभी जिस पर राजा सवार दोता ही 'श्रीर उस के सिर पर जी राजकीय मुकुट

धरा जाता दी से लाया जाए॥ १। फिर वह वस्त्र

ग्रीर वह घोड़ा राजा के किसी वड़े हाकिम की क्षेपे जारं कि जिस की प्रतिष्ठा राजा करमा चाइसा हे। एस की घह वस्त्र पहिनाया जार खीर एस घोड़े पर सवार करके नगर के चैक में फिराया लार स्रीर उस के खारो खारो यह प्रचार किया जार कि जिस की प्रतिष्ठा राजा करना ' चाहता है। उस से यें ही किया जाएगा ॥ १०। राजा ने हामान् से कदा फुर्ती करके अपने कदे के अनुसार उस वस्त्र पीर उस घोडे को लेकर उस यहूदी मेर्दिकी से की राजभवन के फाटक से वैठा करता है वैसा ही कर जे। आ कुरू तूने कदा दै उस में आ कुरू भी काम दोने न पार ॥ १९ । सा हामान् ने इस यस्त्र श्रीर इस घोड़ि की लेकर मीर्दकी की पहिनाया थीर उसे छोड़े पर चढाकर नगर के चीक में या पुकारता दुआ फिराया कि जिस की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता द्वा उस से यों दी किया जाएगा॥ १२। तब मीर्दकी तो राज्ञभवन के फाटक में लैंग्ट गया पर दामान् भाट थोषा कारते थीर सिर कापे हुए ग्रंपने घर गया ॥ १३ । श्रीर हामान् ने श्रवनी स्त्री जेरेश् बीर क्षपने सव मित्रों से सव कुछ वखान किया जें। उस पर घीता था॥ पर। तव उस की ख़ुद्धिमान मित्रीं थीर उस की स्त्री जेरेश ने उस से कहा मार्दकी जिस मे तू नीचा खाने लगा है यदि बह यहू दिया के बंग में का है सा तू उस पर प्रवल न होगा उस से पूरी रीति नीचा ही खारगा ॥ १४ । व उस से वाते कर ही रहे घे कि राजा के खोजों ने प्राकर द्वामान् की रस्तेर् को किई हुई जेवनार में फ़ुर्ती से पहुंचा दिया ॥

उ

 राजा और हामान् एस्तेर् रांनी की जेवनार में था गये॥ २। उस दूसरे दिन की वाखमधु पीते पीते राजा ने एस्तेर् से फिर पूछा हे एस्तेर् रानी तेरा क्या निष्ठेदन है यह पूरा किया जाएगा और तू क्या मांगती है, मांग, श्रीर शाधे राज्य तक तुसे दिया जाएगा॥ ३। एस्तेर् रानी ने उत्तर विया है राजा यदि तू मुझ पर प्रस्त हो और राजा की यह भार भी तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों की प्राखदान मिले ॥ १। क्योंकि में और

<sup>(</sup>१) नूस में यह सब मेरे यरायर नहीं।

मेरी जाति के लोग खेख डाले गये हैं कि हम सब विध्वंस हात सीर नाश किये जाएं। यदि इस केंबल दास दासी हो जाने की लिये बेच हाले जाते ती मै चुप रहती चारी उस दशा में भी वह विरोधी राजा की हानि भर न सकता ॥ ५। तब राजा चयर्प ने एस्तेर् रानी से पूका घट कीन है खीर कहां है जिस ने ऐसा करने की मनशा किई है॥ ६। एस्तेर बोली वह विरोधी और गत्रु यही दुष्ट हामान् है तब द्यामान राजा रानी के साम्दने भय खा गया। ०। राजा ती जलजलाइट में आ मधु पीने से उठ-कर राजभवन की बारी में निकल गया थीर दामान यह देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठानी देशी एस्तेर् रानी से प्राग्यदान मांगने की खडा हुआ। ८। जब राखा राजभवन की वारी से दाखमधु पीन के स्थान की लाट श्राया तब क्या देखा कि दामान चनी चौकी पर जिस पर एरतेर बैठी है पडा है श्रीर राजा ने कहा क्या यह घर ही से सेरे सांस्टने ही रानी से वरवस करना चाइता है। राजा के मुद से यह व्यवन निकला ही था कि चेवकी ने हामान् का मुंद ढांप दिया॥ १। तब राजा के साम्हने दाजिर रहनेदारे खोजो मे से हर्द्याना नाम एक ने राजा से कदा टामान् के यदां पचास द्वाय जवा रक फांसी का खंभा खड़ा है जो इस ने मोर्दकी के लिये घनवाया है जिस ने राक्षा के हित की घात कही थी। राजा ने कहा उस की उसी पर लटका दे। ॥ १० । से दामान् उसी खभे पर जी उस ने मेर्दिके के लिये तैयार कराया था लटका दिया गया । इस पर राजा की जलजलाइट ठळी हा गई ॥ (यह्सियोकी अपने शत्रुकोके चातकरनेकी अनुमति मिलनी)

दिन राजा सपर्य ने यहाँदियों को दिन राजा सपर्य ने यहाँदियों को विरोधी हामान का घरबार एस्तेर् रानी की दे दिया थीर मोर्डकी राजा के सास्तेन प्राम्त के श्रावरों में थीर एक एक देश के लोगों की प्राप्त को कि के साम है ने राजा के यहाँया था कि विरोधी के एक प्राप्त के श्राप्त के हामान से ले लिई थी उत्तारकर में सिंहियां लिखाकर थीर उन पर राजा की स्राप्त के भार के नाम से चिहियां लिखाकर थीर उन पर राजा की स्राप्त के भार के भार

एस्तेर् दूसरी बार राजा से बोली धौर उस के पांठ पर बिर आंसू बहा उस से बिह्बिहाकर बिन्ती किई कि अगागी दामान् की बुराई और यहाँदेयी की द्वानि की उस की किई हुई युक्ति निष्फल किई जार ॥ 8 । तब राजा ने एस्तेर् की ख्रोर सोने का राजदराह बढ़ाया से। एरतेर् उठकर राजा के साम्हने खडी हुई, प्रायीय कहने स्त्री यदि राजा की यह माए थ्रीर घड मुक्त घर प्रसन्न हो थ्रीर यह वात उस को। ठीक जान पड़े श्रीर में भी उस की। श्रव्छी लगती हूं तेा की चिद्वियां हम्मदाता सगागी के पुत्र द्यामान् ने राजा को सब प्रान्तों को यहूदियों की नाग करने की युक्ति करके लिखाई घीं उन की पलटने को लिये लिखा जाए ॥ ६। क्योंकि में ती अपने जाति के लेगों पर पड़नेवाली वह विपत्ति किस रीति देख सक्त्राी छै।र खपने भाइयों के सत्यानाश क्षेत्र में क्योकरें देख सक्राति॥ छ। तब राजा जयर्प ने एस्तेर् रानी से ख्रीर<sup>ें</sup>मीर्टके यष्ट्रदी से कडा मै क्षामान् का घरबार ता एस्तेर की दे खुका हू स्रोर ब्रह फासी के खंभे पर लटकाया गया है इसे लिये कि उस ने यहू दियों पर दाश बढ़ाया था॥ ८। से तुम श्रपनी चमक की श्रनुसार राजा की नाम से य्ट्रदिया को नाम पर लिखें। श्रीर राजा की श्रंग्रुठी की काप भी लगाओं। क्योंकि को चिही राजा के नाम से लिखी जाण सीर उस पर उस की अग्रुटी की काप लगाई जार उस की कीई भी पलट नही सकता॥ १। से उसी समय अर्थात सीवान नाम तीसरे महीने को तिईसवे दिन की राजा के लेखक वुलाये गये थीर जिस जिस बात की खाचा मोर्दकी ने उन्हे दिई सा यहूदिया थीर श्रीधपतियों श्रीर हिन्दुस्तान से ले कूण् लों जो एक सा सताईस प्रान्त है उन सभों के कांध्येपतियों कीर दाकिमों की र्यंत एक प्राम्स के अक्षरीं से स्रोर एक एक देश के लोगों की बोली मे थार यहदियां को उन के अवरों थार बोली में लिखी गर्दे॥ १०। नाईकी ने राजा समर्थ के नाम से चिट्टियां लिखाकर श्रीर उन पर राजा की थंगूठी की काप लगाकर देग चलमेहारे, सरकारी

सब नगरी के यह दिया की राजा की ग्रीर से योनेंमीते दिई गई कि वे गकट्टे हा अपना क्रांपेसी प्रारंख खंदाने की लिये खड़े दीकार खिस साति या प्रान्त की लेंगा यलं करके उन की वां उने की स्त्रिया थीर वाल्यची की दुख देना चारी इन की विध्वंस घात थार नाथ करने थार इन की धन स्पेति जूट लेने पार ॥ १२ । श्रीर यह राजा ंचयर्ष की सब प्रान्ती से गर्क दिन की किया जाए भाषीत श्रदार नाम बारहवे महीने के तेरहवे दिन की । वेड । इस ब्याचा की लेख की नकलें सारे प्रान्तों में सब देशों के लोगों के पास खुली हुई भेजी गर्च इस लिये कि यहूदी उस दिन के लिये ग्रापने श्रमुष्री से पलटा लेने को तैयार हो ॥ १४ । से इंद्रकारि वेग चलनेहारे सर्कारी घोड़ा पर सवार हाकर रांजाकी काचा ने फ़ुर्ती काको जल्दी चले गये थीर यह आंदा यूशन् राजगळ मे दिन्ने गर्ड घी। १५। तब मीर्दकी नोल श्रीर स्वेत रंग के राजकीय वस्त्र पिद्दने सिर पर मेाने का त्रहा मुकुट धरे ग्रीर यूचम सन ग्रीर वैजनी रंगका वागा पतिने हुए राजा के चन्मुख से निक्तल गया। श्रीर शूशन् नगर को चीता स्नानन्द को मारे ललकार चंछे ॥ वह । यह दिया की खानन्द ६ र्प ग्रीर प्रतिष्ठा हुई ॥ १७ । ग्रीर जिस जिस प्रान्त ग्रीर जिस्र जिस् नगर में जहां किही राजा की आजा थार निवम पहुचे वहां वहां पहूदिया की स्नानन्द स्नीर धर्म दुशा सीर उन्दे। ने जेबनार करके उस दिन की खुशी का दिन माना। श्रीर उस देश की लोगों में से बहुत लोग यहूदी बन गये इस कारणे से कि उन की सन से यह दियों का उर समा गया। (पूरीन् नान पर्यका ठहराया जाना )

दे ब्राह्म वारहवे महीने के तेरहवे विन को जिस दिन राजा की श्राद्या श्रीर नियस पूरा दें।ने की ये श्रीर यहूदियों की शेत्रु उन पर प्रवल होने 'क्ली प्राशा रखते घे पर इस के चलटे यहूदी अपने धैरियों पर प्रवंत दुए उस दिन, २। यहूदी लोग राजा क्षयप के सब प्रान्ते। मैं भएने प्रपने नगर से इकट्ठे दुए कि जो उन की

इंरकारी की हांचें मेझ टिंई ॥ १९। इन चिहियों में दानि करने का यम कर्र इन पर हांचे डालें। स्त्रीर कोई उन का साम्दना न कर सका क्योंकि उन का हर देश देश की मुख लेगी। की मन में समावा था। ३। व्यन प्रान्तों के सब हाकिमा श्रीर श्रीधर्पातयो श्रीर प्रधाना श्रीर राजा के कर्माचारियों ने यह दियों की चटायता किई क्योंकि उन के मन में मैंदिकी का डर समा गया ॥ ४ । मेर्दिकी तो राजा के यहा बहुत प्रतिष्ठित या श्रीर उध क्री कीर्त्त सब प्रान्तीं में फैल गई बरन उस पुरुष मेर्क्को की महिमा वकती चली गर्द॥ ५। सायहृदिया ने श्रापने सव शत्रुश्रों की तलवार से मारकर थीर घात करके नाथ कार डाला थीर अपने बैरियों से अपनी इच्छा की व्यनुमार वर्ताव किया॥ ६ । थ्रीर ग्रंगम् रोजगङ् में यह दियों ने पांच सा मनुष्यी की घात करकी नाग किया ॥ छ। श्रीर उन्हों ने पर्यन्दाता दरपान् श्रस्पाताः = । पेराता श्रदस्या श्ररीदाता, र । पर्मश्ता खरीसे खरीदे खार वैज्ञाता नाम, १० । एस्म-दाता के पुत्र यष्ट्रदिया के विरोधी दाम न्कें दसी पुत्री की भी घात किया पर उन की घन की न लूटा ॥ १९ । उसी दिन ग्राथन् राक्षाकृ में घात किंवे दुन्नी की ग्रिनती राखा की मुनाई गई॥ ५२। सत्र राजा ने ग्स्तेर् रानो से फता यहूदियों ने शूशन् राजगढ हो मे पांच मा मनुष्य कीर टामान के देशें पुत्रभी छात करके नाश किये है फिर राज्य के थीर थीर प्रान्ते। से उन्हों ने न जाने क्या वर्षा किया देशा अब इस से अधिक तेश निवेदन वर्षा है यह पूरा किया नाएगा श्रीर तू क्या मांगती है यह भी तुसे दिया जाएगा ॥ १३ । एस्तेर् ने कहा यदि राजा की भार ते। शूथन् के यद्देविया की खाज की माई कल मी करने दिया जाए थार दामान् के दशें पुत्र फांसी के खभी पर लडकाये जाए॥ १८। राजा ने कहा रेसा किया जार से। श्राज्ञा श्रूशम् में दिई गई श्रीर द्यामान् को दक्षी पुत्र लटकाये गये॥ १५ । ग्रीर ग्रूणम् के यदूदियों ने खदार्महीने के चैदि छत्रे दिन को भो इकट्ठे दोकर शूशन् में तीन मा पुरुषों की घात किया पर धन की न लूटा ॥ १६। रोज्य के श्रीर भीर प्रान्ता के यहूदी एकट्टे देवकर अपना श्रपना प्रांश खंचाने की खड़े हुर कीर श्रपने∫ग्रया। इस चिट्ठी की सब बाती के कारण श्रीर वीरियों में से पसहत्तर एजार मनुष्या की प्राप्त करके अपने शत्रुकों से विषाम पार्या पर धन की न लूटा ॥ १०। यह श्रदार महीने के तेरहर्व दिन की किया गया श्रीर चीदहत्रे दिन की उन्दीं ने विद्यास करके केवनार ग्रीर ग्रानन्द का दिन ठिश्वराया॥ १८ । पर्यूषम् के यहूदी अदार् महीने के सरहित्र दिन की श्रीर उसी महीने की चीदइंबे दिन को स्कट्ठे हुए और उसी नहीन की पंद्रदेवे 'दिन की उन्हों ने विश्वाम करके जेवनार श्रीर श्रीनन्द का दिन ठईराया ॥ १९। इस कारण दिहाती यहंदी की विना शहरपनाह की वस्तिया में रहते है है अदार महीने को चौददर्श दिन की आनन्द कीर जेवनार शार खुशी श्रीर श्रापस में वैना भेजने का दिन करके मानते है।

२०। इन धाती का एकान लिखकार मोर्दकी ने राजा चयर्ष की सब प्रान्तों में क्या निकट क्या दूर र्रातेहारे सारे यहूदियों के पास चिद्धियां भेजकर, भ्या यद आंदा दिई कि अदार् मधीने के चौदहवें ग्रीर उसी मंहीने के पेंद्रहवे दिनों की वरस वरस माना करे, २२ । जिन में यहादियों ने खपने शत्रुक्षों से विशास पाया पीर वह महीना नाना कर जिस में शोक श्रामन्द से श्रीर विलाप खुशी से बंदला गया श्रीर क्षम को। क्षेत्रनारं ग्रीर ग्रानन्द श्रीर गक दूसरे की पास क्रमा भेक्षने क्रीर क्रांगाली की दान देने के दिन माने ॥ २३ । श्रीर प्रदृष्टियों ने जैसा स्रारंभ किया या और जैसा मेर्दिकी ने उन्हें लिखा बैसा ही करना ठान लिया ॥ २४ । क्योंकि इन्मदाता व्यागी का पुत्र हामान् जी सब यहदियी का विरोधी या उसने यह दियों के नाम करने की युक्ति कि ई ग्रीर उन्हें मिटा डार्लने श्रीर लाग्न करने के लिये पूर् श्राणीत् चिट्टी डाली घी. २५। घर जब राजा ने यह जान लिया तब उस ने कांचा देकर लिखां है कि की दुष्ट युक्ति हानाम् ने यहूदियां के विक्रुं किई से उसी के सिर पर पसट श्रार से। बह श्रीर उस के पुत्र र्फांसी को र्खभी पर लटकार्यगाये॥ २६। इस कारक उन दिनों का नाम पूर् शब्द से पूरीम् रक्खा कि कात कहा करता था।

जो क्षुक उन्दों ने इस विषय में देखा और जो क्षुक उन पर बोता यो उस के कारण भी, २०। यह दियों ने श्रपने श्रपने लिये श्रीर श्रपनी सन्तान के लिये श्रीर उन सभी के लिये भी जी रन में मिल जारं यह श्रटल प्रश्न किया कि उस लेख के श्रनुसार बरस बरस उस के ठहराये हुए समय में हम येदी दिन माने, २८। थ्रीर पीठी पीठी कुसं<sup>।</sup>कुल प्रान्त प्रान्त*ं* नगरःनगर मे ये दिन स्मर्श्य किये श्रीर माने जाएं श्रीर इन पूरीस् नाम दिनों का नानना यहूंदियों मे से 'कोतां न रहे श्रीर न उन का समरण उन के वंश से मिट जाए॥ ३९ । फिर श्रबीहैल की बेटी एस्तेर् रानी श्रीर मेर्दिक यहूदी ने पूरीम् के विषय की यह दसरी चिट्ठी स्थिर करने की बड़े श्रीधकार की साथ सिखा। 50। इस की नेकले नार्वक ने चयर्ष की राज्य को एक सा उत्ताईसी प्रान्तीं को सब धृहदियों की पांच शान्ति देनेहारी श्रीर सम्त्री बांती के साथ इस स्राथय से भेजीं, ३९। कि पूरीस् के उन दिनों की विशेष ठइंराये हुए समयों में में दिंकी धहंदी स्त्रीर एस्तेर् रानी की स्त्राची के अनुसार सार की यह दिया ने अपने बीर अपनी संतान के लिये ठान लिया था उस को श्रनुसार भी सपनास स्रीर विलाप किये जार 🐧 ३२ । श्रीर पूरीस् के विषय का यह नियम एरतेर् की श्राचा से भी स्थिर किया गया थ्रीर उम की चर्चा पुस्तक में लिखी गई।। ं (नीर्दकी का नाहारण्य) १०. क्रीप्र राजा जपर्व ने देश श्रीर समुद्र क्षेटांपू दोनी पर कर लगाया । ३। श्रीर उस के साहीतम्य श्रीर पराक्रम के कामीं श्रीर

मोर्दकी की उस बहुं हैं का पूरा ब्योरों की राजा ने उस की कर दिई से। क्या मंदि श्रीर फार्स के राजा-भ्री के द्रतिहास की पुस्तके में नहीं लिखा है। इं। निदान यहूदी मेर्दिकी स्वयर्थ राजा ही के नीचे घा कीर यहूदियों के लेखे में बड़ा था थीर उम के सब भाई उस से प्रसम् रहे, बह अपने लोगी की मलाई की खोज में रहा थीर अपने सल लोगो से थानित

# अच्यूब नाम पुस्तक।

(ग्रस्यूम का भारी परीक्षा में पछना )

इस् देश में याग्रव नाम एक पुरुष या जो खरा थ्रीर सीधा था श्रीर परमेश्वर का मय मानता श्रीर वुराई से परे रहता था॥ २। उस की सात वेटे श्रीर तीन वेटियां उत्पन्न हुई ॥ इ। फिर उस को सात हजार भेड़-बकरियां तीन इकार कर पांच सा जाही बैल ग्रीर पांच सा गदहियां श्रीर बहुत ही दास दासियां घीं वरन उम के दतनी सर्पति घी कि पूर्वियो मे वह सब से बड़ा था। ४॥ उस के बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे के घर मे खाने पीने की जाया करते थार अपनी तीनां बहिना की अपने स्मा खाने पीने के लिये बुलवा भेजते थे॥ ५। श्रीर जब जब चीवनार के दिन पूरे देशते तब तब ग्राय्व उन्दे वुलवाकर पवित्र करता श्रीर वही भार उठकर उन की शिनती के अनुसार दीमबलि चढाता था क्योंकि अग्रुव सेाचता था कि क्या जाने मेरे लडकों ने पाप करके परमेश्वर के। क्षेत्र दिया है। इसी रीति श्रय्युव किया करता था।

दे। एक दिन पहाला परमेश्वर के पुत्र उस के सम्बने हाजिर होने की स्राये सीर उन के बीच शैतान भी साया ॥ ७। यहावा ने शैतान से पूका तू कहां से साता है शैतान ने यहावा की उत्तर दिया पृथिवी पर इधर उधर घूमते फिरते सीर डेलिते उलिते साया हू ॥ ८। यहावा ने शैतान से पूका क्या तू ने मेरे दास सम्मूख पर ध्यान दिया है कि पृथिवी पर उस के तुल्य खरा स्त्रीर सीधा सीर मेरा भय माननेहारा खीर खुराई से परे रहनेहारा मनुष्य सीर कीई नहीं है ॥ ९ । शैतान ने पहावा की उत्तर दिया क्या स्त्रा स्त्रीर का मेरा कि मानता स्त्री स्त्रा तू ने उस, की सीर उस के घर की

श्रीर उस के सब कुछ की चारों श्रीर ठाड़ा नहीं वाधा हू ने तो उस के काम पर श्राशीय दिन्हें हैं श्रीर उस की संपत्ति देश भर में फैल गई दें॥ १९। पर श्रव श्रपना दाश वढ़ाकर की कुछ उस का है उसे कू तथ वह निश्चय तुमी निधड़का छोड़ देगा॥ १२। यहाथा ने शैतान से कहा सुन की कुछ उस का है सो सब तैरे हाश में है केवल उस के श्ररीर पर हाथ न लगाना। तथ शैतान यहाथा के साम्दने से चला गया॥

१३। एक दिन श्रयूध के वेटे वेटियां वहे भाई के घर में खाते श्रीर दाखमधु घीते थे॥ १४। तब रक दूत ष्रयूव के पास खाकर कदने लगा दम ती बैलों से इल जात रहे ये छार गराहिया उन के पास चा रही थी, १७ । कि शवाई लेगा धावा करके चन को से गये श्रीर तसवार से तेरे सेवकी, की मार डाला थीर में ही श्रकेला यचकर सुभे समाचार देने को आया हू॥ १६। यह कहता ही या कि दूसरा भी श्राकर कदने लगा कि परमेश्वर की श्राग . स्राकाश से पड़ी ग्रीर उस से भेडवकारियां ग्रीर सेवक जलकर भस्म हा गये यार में ही अक्रेला घचकर तुमे समाचार देने की श्राया हू॥ १९। यह सह ही रद्दा था कि एक फीर फाकर करूने लगा कि कस्दी लेगा तीन ग़ोल वांधकर, जंटों, पर धावा करके उन्दे ले गये श्रीर तल्वार से गेरे सेवकी की मार डाला ग्रीर में ही श्रकेला वचकर तुक्षे समाचार देने की षाया हू॥ १८। यद कह ही रहा था कि सक ग्रीर ष्राकर कहने लगा तेरे बेटे बेटियां बडे भाई के घर में खाते श्रीर दाखमधु पीते घे, १९ । कि जगल की ग्रीर से बड़ी प्रचरत वायु चली श्रीर घर के चारों कोने। की ऐसा केंका मारा कि वह सवानें

<sup>(</sup>१) भूल ने तेरे मुख के साम्हने :

घर शिर पड़ा छै।र वे सर शये धीर में घी खकीला एक मूठ़ स्त्री की खी खाते करती है कह ते इस यचकर तुभी समाचार देने की आया हू ॥ २०। तय जी परमेश्वर के द्वाच से सुख सेते दे से। क्या दुख षाण्य उठा थे।र यागा फाइ, सिर मुंडा भूमि पर भी न लें। इन सारी बातों में भी श्रायूख ने प्रापने शिर दर्ख्यत् ऋरके, २९। कष्टा मे अपनी मा के मुद्द से कोई पाप न किया॥ पेट से नाग निकला और घड़ी नाग लेग्ट जाकाग यहाद्या ने दिया ग्रार यहाद्या ही ने लिया यहाद्या का नाम धन्य है॥ ३२। इन मारी वातों में भी खय्य ने न ती पाप किया छीर न परमेश्यर पर मुखेता का दे। प लगाया ॥

र फिर एक थीर दिन परीवा परमेश्वर के पुत्र उस के साम्दने राजिर होने की खाये थैं।र उन के बीच र्शतान भी रस के साम्दने एाजिर दीने की ग्राया ॥२। यदीया ने ग्रेतान से प्रका तू कदां से जाता दे शैतान ने यदाया की उत्तर दिया पृचियो पर इधर उधर घूमते फिरते श्रीर डोलते डासते स्राया हू॥ ३। यद्दीवा ने ग्रैतान से पूका क्या तूने मेरे दास प्रायुव पर ध्यान दिया है कि पृथियो पर उस के सुरव खरा और सीधा और मेरा भय माननेशारा श्रीर द्युराई से परे रहनेशारा मनुष्य थीर कोई नहीं है थीर यद्यपि तू ने मुभे उस की विना कारण सत्यानाश करने का उभारा तीभी वध श्रव लें व्यपनी द्यराई पर बना है ॥ ४ । श्रेतान ने यदेश्या की उत्तर दिया खाल के घटले खाल पर प्रामा के घटले मनुष्य ग्रापना सद्य मुक्क दे देता है। ५। परन्तु ग्रपना दाश वकाकर उस की दिहुयां सेतर मांच हू तय निश्चय यद तुमे निधडक कोड देगा ॥ ६। यदीया ने शैतान से कदा सुन यह तेरे दा्ष्य मे है केवल उस का प्राया क्वाह देना ॥ ७ । से। ग्रीतान यदेश्या के साम्दने से निकला ग्रीर ष्रय्यव की पांच के तलवे से से सिर की चाटी सी बड़े बड़ें के। हों से पीडित किया ॥ ८। तद्य श्रम्य खुनलाने के लिये गक ठीकरा लेकर राख के घीच बैठ गया ॥ १। तब उस की स्त्री उस में कदने लगी क्या तू ख़ब भी ख़पनी खराई पर यना है परमेश्यर की कोड़ दे तय पारे नर नाण तो मर का॥ १०। उस ने उस से कचा तू (१) मूल में तेरे मुख के सान्हने।

११। जय तेमानी एलीपन् थीर श्रदी विन्दद् श्रीर नामाती से। पर् श्रय्यूध के इन तीन किन्नी ने इस सारी वियत्ति का समाचार पाया जा उस पर पड़ी थी तब वे स्नापस में यह ठानकर कि इस स्राय्व के पास जाकर उस के संग विलाप करेंगे चौर उस की शांति देंगे अपने अपने यदां से उस के पास चले ॥ १२ । जब उन्हों ने दूर से श्रांख उठ।कार श्राय्युख को देखा थीर उसे न चीन्द्र सके तथ चिल्लाकर रे। उठे थे।र अपना अपना यागा फाड़ा थे।र श्राकाश की स्रोर घूलि उड़ाकर खपने खपने सिर पर डाली॥ १३। तथ वे सात दिन श्रीर सात रात उस के सम भूमि पर बैठे रहे पर उस का दु ख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उस से एक भी बात न कही।

( अरव्य का अपने जन्म दिम की धिक्कारना )

३. इस को पीछे प्रयूव मुद्द खोलकर प्रपने जन्मदिन की, २। या धिक्कारने

- लग्ना कि

३। यह दिन जल जाए जिस में में उत्पन्न हुआ श्रीर बह रात्मी जिस में कहा गया कि बेटे का गर्भ रहा।

४। वद दिन ग्रंधियारा देार कपर से ईश्वर उस की सुधिन से श्रीर न उस में प्रकाश दीए ॥

५। ग्रंधियारा घरन घोर श्रन्धकार उस पर क्वाया रहेर

उस में बाइल काये रहें

ग्रीर जी कुछ दिन की श्रंधेरा कर सकता दै से। उस की। उराए ॥

्दै। फिर उस रात के। घेर श्रंधकार पक्के धरस के दिनों के घीच घट आनन्द न करने ः पार

<sup>(</sup>१) मूल में उस का दान देकर उसे ग्रापना लें।

न किई।

ख़ैर महीना में उस की गिनती न किई खाए ॥ ७। सुना वह रात खांक होए उस में गाने का अव्य न सुन पड़े ॥ ६। जो लेगा किसी दिन की धिक्कारते हैं ख़ैर लिव्यातान् की छेडने में निपुण हैं से। उसे धिक्कारे ॥ १। उस दिन की भीर की तारे प्रकाश न दें वह रिजयाले की खाट जाहे पर वह उसे न मिले वह भीर की पलकी की देखने न पाए॥

१०। क्योंकि उस ने मेरी माता की केाख बन्द

होर मुक्ते कष्ट देखने दिया।

१९। में गर्भ हो में क्यों न मर गया

पेट से निकलते हो मेरा प्राय क्यों न कूटा।
१२। में घुटने पर क्यों लिया गया

में कातियों की क्यों पीने पाया।
१३। चेता न होता तो में घुपचाप पड़ा रहता

में सेता रहता छीर विशाम करता।
१८। में पृथिवी के उन राजाहों छीर मित्रियों के

साथ होता

जिन्हों ने सूने स्थान खनवा लिये थे,

प्रायामि उन से ना रखनेवाले हाकिमा के साथ देशता

जिन्हों ने श्रयने घरीं की चांदी से भर दिया था,

पर्ड। या मे श्रासमय जिरे हुए गर्भ की नाई हुंबा न द्वाता

वा ऐसे बच्चों के समान होता की उक्तियाले की देखने नहीं पाते॥

पि । उस दमा में दुष्ट लेगा फिर दुख नहीं देते

थैर घके मांदे विश्वाम करते हैं॥ १८। उस में संधुर एक सा सुख से रहते है थैर एरिश्रम करानेहारे का बील नहीं सुनते। १९ । उस में क्रोटे बडे सब रहते हैं ।
श्रीर दास श्रपने स्थामी से क्टा रहता है ॥
२० । दुर्गियों कीं उज्जियाला
श्रीर उदास मनवाला का जीवन क्यों दिया
जाता है ॥

२९ । वे मृत्यु की वाट जेव्हते हैं पर वह आती नहीं

श्रीर गड़े हुए धन से प्राधिक उस की खेला करते हैं।

२२ । वे कवर की पहुचकर ब्रानन्दित ब्रीट ब्रत्यन्त मगन होते हैं ॥

२३। उनियासा उस पुरुष की। की निस्ता है

जिस की चारी छोर ईखर ने घेरा यांध दिया है।

28 । मुक्ते तो राटी खाने की सन्ती लम्बी लम्बी सार्वे श्वाती हैं

थीर मेरा विलाप धारा की नार्क वहता रहता है ॥

२५। क्योंकि जिस हरावनी वात से में हरता हू सोई मुक्त पर था पहती है

श्रीर जिस से में भय खाता हूं सीई मुक्त पर आ जाता है ॥

र्स्य। मुक्ते न तो कल न शान्ति न विश्वाम मिलता है

पर दुःख स्राता है।।

· (एलीपन् का वेचन)

#### 8. तब तमानी एसीयन ने कहा,

श यदि कोर्च तुम से कुछ कद्दने लगे ते। क्या तुमे खुरा लगेगा
 पर वात करने से कैंग्न एक सके ॥
 श सुन तू ने खहुतें। की शिक्षा दिई
 श्रीर निर्वल लोगों। की खल ती दिया ॥

<sup>(1)</sup> मूल में उस ने मेरी की ख के कि वाड बन्द न किये श्रीर मेरी खादी से कष्ट डिपाया।

<sup>, (</sup>१) मूल में उस की लिये सीदते हैं। (२) मूल में भेरे गर्जन जल की नाई उद्देश जाते हैं। (३) मूल में निर्मल हाय !

४। ग्रियते दुखे। क्रेर तूने अपनी व्याती से सभास ता लिया क्रीर-अङ्खडाते द्वर लेगों। की तू ने घल ती दिया था, ध । पर अद्य विपत्ति जो तुक्त पर आ पदी से। तू चकसाता है थीर उस के कुवाव ही से मू भभर चठा है। ६। परनेश्वर का भय जी तू मानता है व्या हम पर तेरा प्रामरा नहीं थीर तेरी चालचलन का खरी है क्या इस से तुके बाचा नदी। ९। से।च कि क्या कोई निर्देश कभी नाम हुआ थीर खरे लेगा कहां चिलाय गये॥ द। मेरे देखने में तो हो यनर्थ होतते थीर उत्पात; द्याते दे सा वैसा दी सवते हैं॥ ९। विसा ईश्वर की फ़ुंक से नाथ होते . थैं।र वस की कीप की सास लगते दी उन का ग्रन्स द्वाता दै॥ १०। सिंह का गरवना ग्रीर भयंकर मिह का शब्द यप्द हे। जाता रे थीर नवान मिट्टा के टांत ताहे जाते हैं। ११। शिकार म पाने से यूठा सिंध मर जाता श्रीर सिंदिनी के डांघर सितर वितर ही जाते है ॥ १२। मेरे पास ते। एक द्यात सुपके से पहुची थीर उस की कुछ भनक मेरे कान में पड़ी॥ १३। रात के स्योगें की विन्ताये। के बीच

्जव मनुष्य भारी नींव में पहे थे, 98 । मुक्ते ऐसी धरधराइट श्रीर क्षंपकर्षी लगी कि मेरी सब हिंहुम् तक धरधरा उठी॥ १५ । तय एक ग्रात्मा मेरे माम्टने मे देवकर चला सस से मेरी देह की रेश ग्यह है। गये। १६। यह ठद्दर गया थीर उम का श्राकार मुक्ते ठीक न देख प्रहा पर मेरी आखों के साम्द्रेन कुछ द्रप था पिन सङ्गाटा रहा फिर शब्द सुन पड़ा कि,

१०। क्या मनुष्य ईच्छर के लेखे धर्मी ठहरे क्या पुरुष ष्रपने सिरजनदार के लेखे शुद्ध ठद्दरे॥ १८। मुन वह प्रपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता श्रीर श्रपने दूती की मूर्ख उद्दराता है। ९९ । फ़िर की मिट्टी के घरों में रदते है जिन की नेव धूल में डाली गई है . प्रीर ही पतारे की नाई पिस जाते हैं वन का का लेखा । २०। विभोर से साम लें दुका है, दुका है किये साते है ये सदा के लिये नाश दाते दे थीर कोई ध्यान नहीं देता॥ भा । क्या दन के हरे की होरी नहीं कट जाती वे विना वृद्धि मर जाते है ॥

# प्रशास तो पुष्तार पर कीन तुओ उत्तर देगा

पवित्रीं में से तू किस की खोर फिरेगा॥ 🗦 । मूढ ते। खेद करते करते नाथ दे।ता 🕡 थीर भेाला जलते बलते मर जाता है॥ ३। मैं ने मूठ का जष्ट पक्षरते देखा पर अचानक में ने उस के वासस्थान की। धिक्कारा॥ 8। उस को लखकीबाले चहार से टूर दे थीर जब वे कचहरी में पीसे जाते तव कोई हुरानेदारा नहीं रहता॥ प्र। उस को खेत की उपज भूखे लेगा ख़ा लेते वरन-कटीली वाङ् में से भी निकाल लेते ग्रीर उन के धन की लिये फन्दा लगा है।। ् ६ । विपत्ति ते। धूल से उत्पन्न नहीं देशती थीर न कप्ट भूमि से स्राता दै॥ o। जैसे चिगारे, जपर ही जपर उड जाते वैषे दी मनुष्य क्रष्ट्र दी भेग्राने के लिये उत्पन्न देाता है॥

द। पर,में तो ईश्वर की खोजता ग्रीर प्रपना मुकडुमा परमेश्वर प्र हो। देता ॥ र। यद तो ऐसे यहे काम कारता है जिन की

थाध नदी लगती

" (१) मूल में फाटक में। '

<sup>(</sup>१) मूल में टिकती हुए। (१) या यायु।

ख्रीर इतने बाइचर्यकर्म करता है जो गिने नहीं जाते॥

90 । यही पृथिवी के कपर वर्षा करता खीर खेती पर कल खरसाता है ॥

१९। इस रीति बह नस् लेगों की संचे स्थान पर रखता

' स्रीर शोक का पहिरावा पहिने दुए लेगा क्वे पर पहुंचकर बचते है ॥

पर। यह तो घूर्त सोगों की करपनाए व्यर्थ कर हेता है

कि उन के हाथों से कुछ बन नहीं पहता। १३। यह बुद्धिमानों की उन की धूर्तता ही में फंसाता

स्रीर क्षांटल लेगों की युक्ति दूर किई जाती है।

1. प्र । उन पर दिन की संघेरा का जाता है
स्रीर दिनदुपहरी वे रात की नाई टटोलसे

फिरसे हैं।

१५। पर खह दिंदीं की उन के खचनक्पी तलवार छें।

कीर वलवानी के हाथ से सचाता है। १६। सें कंगाली की फाशा होती है जीर कुटिल मनुष्या का मुंद बन्द ही जाता है।

प्रवा धी घन्य वह मनुष्य विस्य की। ईश्वर हाँटे

थे। तू सर्वशक्तिमान की तादना तुष्क मत जान ॥ १८। क्योंकि यही घायल करता थार वही पट्टी बांधता है

वही सारता श्रीर वही श्रपने हाथों से चंगा करता है।

१९ । यह तुमें इः विपत्तियों से हुहारगा 'यरन सात से भी तेरी कुछ हानि न होने पारगी ॥ २० । श्रकाल में यह तुमें मृत्यु से श्रीर युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा ॥ २९ । तू वचनद्वपी कोडे से बचा रहेगा' 'श्रीर खय चर्कांड दीगा तब भी तुभी डरना न

२२ । उनाइ ग्रीर 'ग्रकाल की दिनों में तू दंश मुख रहेगा

श्रीर तुभी धनैले जन्तुश्री से भी हर न सरोगा।
मह। घरन मैदान के पत्थर भी तुभ से बाहा
बांधे रहेगे

थीर वनेले पशु तुम में मेल रक्ष्यों। भ्र

भीर जय तू अपने निवास में देखे तय कोई वस्तु खोई न दोगी॥

२५ । तुमी यह भी निश्चय द्वारा कि मेरे बहुत वंश देशी

श्रीर मेरे सन्तान पृष्टियी की घास के तुरुष बहुत देंगी॥

ं २६ । जैसे पूलियों का छेर ममय पर खलिहान में रखा जाता है

वैसे ती तू पूरी श्रवस्था का हाकर कवर के। पहुँचेगा॥

२०। इसी की सुन दम ने खों क खोजकर रेसा ही पाया

से तूसुन ग्रीर खपने ध्यान ने रख । (अन्यूय का उत्तर)

#### **६० फिर** श्रयूष ने करा

२। भला होता कि मेरा खेद तीला जाता चौर मेरी घारी विषति तुला में घरी जाती। ३। च्योकि वह समुद्र की वालू से भी भारी उहरती

ससी कारण मेरी बार्त चतावली से हुई हैं।

8। क्योंकि सर्वणिक्तमान् के तीर मेरे लुभे हैं

श्रीर उन का विष मेरे जातमा में पैठ गया है।
ईश्वर की मंथं कर वाते मेरे विक्ष्व पाति वांधे हैं।

4। जब बनैले गददे की घास मिलती तब का

वह रैंकता है

<sup>(</sup>१) मूल में तलवार से उन की सुंध ने। (२) मूल में खिपाया

<sup>(</sup>१) मूल में मेरे यात्मा की पी सेता है।

- ग्रीर बैस चारा पाकर क्या डकारता है 🛚 ६। जो फीका है से। ज्या विना स्नान स्वाया जाता है क्या अगडे की सुफेरी में कुछ स्थाद दोता है। ७। जिन वस्तुक्षों के कूने की में नकारता या बे ही माना मेरा घिनाना सहार ठहरी है। 🔁 । भला द्वाता कि मुक्ते मुद्द मागा घर मिलता : कीर विस बात की में श्राशा करता हूं से। ईश्टर सुके दे देता. र । कि ईश्वर प्रसन्न हीकर मुक्ते कुचल डालता क्षार द्वाच वकाकर मुक्ते काट डालता ॥ १०। मेरी श्राति का यह कारण खना रहता - ¡खरन भारी पीड़ा में°,भी में इस सारख से,सहस पड्ता कि मै उस पवित्र के घवनों को कभी नही मुकरा ॥. १९। सुक में क्या वल है कि में आशा रक्ख़ - , श्रीर मेरा अन्त क्या होगा कि मैं धीरत धर्ष 🛭 **१२। क्या मेरी दृढ्ता पत्थरीं की सी है** क्या मेरा शरीर पीतल का है। १३। क्या से निरुपाय नहीं हूं क्या बने रहने की शक्ति मुक्त से दूर नहीं है। गर्ने॥ · १४ । जी निराध है उस पर ती पड़ीसी की कुपा करनी पाहिये •नदीं तो का वाने वह सर्वशक्तिमान् का भय मानना भी क्रोड दे ॥ , १५ । मेरे पढ़ेासी नाले के समान विश्वास--घाती है। गये हैं धरन उन नालें। के समान जिन की धार रहती ही नहीं, 😘 🦩 ं १६ । श्रीर छे बरफ के कारण काले - से दे।

(1) मूल में विना झेडिन की पीढ़ा में।

ा श्रीर उन में हिम किया रहता है ॥ 🗥

धारार घटने लगाती हैं

99। पर बब गरमी होने लगती तब उन की

जाते हैं

श्रीर खब कड़ा घाम होता है तब वे कहां का सद्घां विलाय जाती है। , १८। वे घ्रमते घ्रमते सूख जाती श्रीर सुनसान स्थान में वहकर नाथ होती है । पर । तेमा के यनजारों ने उन के लिये ताका श्रीर शवा के काफिलेवालों ने उन की श्राशा रखी। २०। भरोसा करने के कारण उन की आशा टूटी श्रीर घहां पहुंचकर उन के मुंह सूख गये। २१। उसी प्रकार श्रव तुम भी न रहे नेरी विपत्ति देखकर तुम डर गये हो ॥-, २२ । वया मै ने तुम से कदा घा कि मुक्ते कुछ दो वा अपनी संपत्ति से से मेरे लिये दान दे। ॥ ३३। वा मुसे सतानेहारे के हाथ से बचाया वा उपदव करनेहारीं के वश से हुडा ले। ॥ ३८ । सुके शिक्षा दे। मैं चुप खूंगा स्रोर मुक्ते समकायो कि मैं किस बात में जूका हूं। २५। सीधाई के घचनों में कितना गुण होता है

करते ही

निराध जन की वाते तो वायु मी हैं।

का । तुम वपमुखो पर चिट्ठी डालते

द्यीर श्रपने मित्र की वेदकर लाभ उठाते।

क्दा । स्रव कृषा करके मुक्ते देखे।

निरुचय में तुम्हारे साम्हने ,कूठ न वेलूंगा।

दर । फिरो कुटिलता कुछ न हीने पार

फिरो इस मुक्रदुमें में मेरा धर्मा ज्यां का त्यां

कना है।

**२६। क्या तुम वाते पक्षड़ने को करपना** 

पर तुम्हारे हाटने से बया सिद्ध होता है ॥

३०। च्या मेरे वचनी मेर कुछ कुटिलता है, च्या मेर दुष्टता नही पहचान सकता॥

9. स्या मनुष्य की पृथिबी पर कठिन सेवा करनी नहीं पडती क्या पंच के दिन मज़र के से नहीं होते।

<sup>(</sup>v) मूल में उन के माग की डारें घूमती हैं। (२) मूल में हाटने। (३) मूल में मेरी जीम पर। (४) मूल में मेरा तालू।

२। जैसा काई दांस कीया की अभिनामा करे वा मजूर धापनी मेंज़ूरी की आजा रखे वैसा हो मेरा भाग सहीना तक का श्रांनर्थ है थीर मेरे लिये क्रेश से भंरी रात ठहराई गाई है। ४। जब में लेट जाता तब कहता हू में कब उठ्ठंगा थार रात केंब बोतेगी श्रीर पर फटने सा स्टॉपटाते संटपटाते चेकता काता हु॥ भा मेरी दें हैं की हो श्री प्राप्त मिट्टी के हों लें से ढको हुई है मेरा चमडा सिमट जाता थीर फिर ग्रास काता है ६। मेरे दिन कराों से प्राधिक फुर्ती से चलने-सारे है श्रीर निराशी से बीते जाते हैं॥ o । सेाच कर कि मेरा जीवन वायु ही है मै श्रपनी श्राखेत से कल्याय फिर न देखेगा॥ ८। जी मुने श्रव देखता है उसे मैं फिर दिखाई न दूगा तेरी वांखें मेरी खोर हागी पर मे न मिल्गा। र । जैसे बादल इटकर बिलाय जाता है वैसे ही अधोलोक में उतरनेहारा फिर वहीं से नही निकल स्नाता॥ १०। यह अपने घर की फिर लाट न आऐगा खीर न अपने स्थान से फिर मिलेगा ।। १९। इस लिये में धापना मुंहं वन्द न र्र्यूवर्गा प्रपने मन का खेद खेालकर कहूंगा श्रीर श्रपने जीव की कडवाइट के कारण कुड़कुडासा रहूगा॥ १२ । वया में समुद्र वा मंगरमक्के हूं ! कि तूमुक पर चैकी बैठाता 📆 🕝 १६। जब जब में सेचिता हू कि मुक्ते खाट पर णाति मिलेगी थैार विक्षीने पर मेरा खेद क्षुक एलका होगा. पष्ठ । तव तव तू मुमें स्विप्नों से घवरा देता थीर दीखते तुर रुपे। से भयभीत कर देता है, (१) मून ने उस का स्थाम उसे फिर न भीन्हिगा।

प्र। यहां 'ली कि मेरा जी' सीसं की बन्द ' से ना हीं । । श्रीर अपनी इडियो के बने रहने से सरेना ही ग्रीधिक चाहिता है । पर्दे। मुक्ते अपने जीवन से छिन खाँती है मै सदा ली जीता रहने नहीं चाहता। मेरा जीवनकॉल चार सां है सा मुर्भे को डू दे॥ १९। मेनुष्य तो क्या है कि तूं चेंसे बंदा सानकर श्रपना मन उस पर लंगोंर विद्रा और भार भीर की देव की सुधि लेकर चया दियाँ उसे जीचिताँ रहे ॥ ' ं ' ' पॅर । तूँ केंस्र की मेरी श्रीर श्रीख काँगि रेडिगा थीर इतनी केर लें भी मुमीन के के होगें कि मै श्रपना प्रक लील जाऊ॥ े २०'। वे में नुष्यों के साकिने हारि में ने पाप ती। किया होशा में ने तेरा क्या बिंशों द्वा तू ने 'बची मुके के। अर्पना नियाना उँहरायी' यहा तो कि में 'श्रपने जिपर श्राप ही ब्राम हुव्याष्ट्र ॥ 😘 २१। श्रीर तू क्यो मेरा अपराध समा नहीं करता श्रीर मेरा श्रिधमा क्यों दूर नहीं करता श्रिब तो मै मिट्टी में से रहूगा श्रीर हूँ मुभे यव से क्रूंड़ेगा पर मेरा पता कहा। (बिल्द्द् का वचन ) न ८ ति ब शूही विल्दद् ने कहा 🗼 २। तू किंव 'लों रेसी रेसी 'वार्त करता 'रहेगा क्रीर तेरे मुझ की खाते कव तो 'प्रेचरुड 'वायु सी ह । क्या ईश्वर न्याय को टेका करता श्रीर क्या 'सर्वशक्तिमान् धर्मा के। 'स्तरा करता है।

(१) मूल में उन के प्रापराध के हाथ में भेजा है।

कियां है।

भुगताया है ।।

४। यदि 'सेरे लॅंडकोबालों ने डॅस के 'विकद्व पाप

तो उस ने उन को उन के अप्रदाध का फल

1 '

५ । पॅर यदि तू साप ईंखर की यम से टूंठे खेर स्वंशिक्तमान से गिष्ठगिड़ाकर विनती करे, ई । खेर यदि तू यवित्र धीर मीधा है ते निम्चय यह तेरे लिये साग्रेगा खेर सुक्त निद्येष का नियास फिर ड्यो का त्यों कर देगा ॥

घरन चाछे तेरा भण पहिले होटा हो रहा हो पर प्रत्म में तेरी यहुत यकती होती ॥
पर प्रमाली पीठी के लेगों। से तो पृक्क खीर की कुछ उन के पुरक्षाकी ने निकाला रि उस में ध्यान है ॥

र । कोकि इस ती कल ही के है ख़ार कुछ नहीं जानते

धार पृश्विधी पर क्षमारं दिन क्राया की नार्ड गीतते नाते हैं।

९०। वटा वे लेशा सुक्त में शिक्षा की वास न कंटरी

क्या ने स्रपने मन में यातें न निकालेंगे।

१९। क्या सरकरहा चिना कीच घठता है

क्या ककार की घास पानी विना घठ सकती है।

१२। साई छह हरी हो ख़ीर काटी भी नगई दें।
ताभी यह ख़ीर सब भाति की घास में पहिले

ही मुख साती है।

95 । ईप्रवर के मध विज्ञरानेष्टारी की गति रेखी ष्टी क्षेत्री चै

खीर मंक्तिशीन की खाशां दृट जाती है।
१४। टस की खाशां का मूल कट जाता
और जिस का यह भरेखा करता है से मकरी
का जाल ठहरता है।

१५। चारे यह ग्रापने घर पर टेक लगार पर वह न ठररेगा

बह रसे शाभे ते। शांभे पर घट स्विर न रहेगा।। १६ । बह धाम पाकर हरा मरा दोता

द्यार उस की डालियां द्वारी में चारीं श्रीर फैलर्सी दे॥

90। उस की सड़ ककरों के ठेर में लिपटी हुई रहती है

श्रीर यह पत्थर के स्थान को देख लेता है। १८। पर जय यह श्रपने स्थान पर से नाश किया जार

तय यद स्थान उसे मुकरेगा कि मै ने उसे कभी नही देखा ॥

१९ । सुन उस की प्रानन्दर्भरी चाल यही है फिर उसी मिट्टी में से टूसरे उग्नेंगे॥ २० । सुन ईश्वर न ती खरे मनुष्य की निकस्मा जानकर केन्द्र देता

ग्रीर न घुराई करनेहारी की समासता है। वि । यह ती तुमें दंसमुख करेगा श्रीर तुम से जयविषकार कराएगा । वि । तीरे दौरी सक्जा का बस्त पहिनेंगे श्रीर दुष्टी का देरा कहीं रहने न पाएगा ।

(भ्रास्त्य विश्वदृष् का उत्तर देता)

रे. तब अळूब ने सहा
में निश्चय जानता हूं कि बात ऐसी

पर मनुष्य र्श्वयर को लेखे क्योकर धर्म्मी ठहरे॥ इ। चादे यह उस से मुकद्वमा लडने की प्रस्त्र भी दोए

ताभी मनुष्य एकार बाता में से एक का भी उत्तर न वे सकेशा॥

 ४। यह बुद्धिमान ग्रीर श्रांत नामर्थी है
 उस के विरोध में इड करके कीन कभी प्रयत्न हुआ।

प्र। यह तो पर्यतों की अचनाक एटा देता यह कीप में आकर उन्हें उत्तट भी देता है। ६। यह पृथिबी की कपाकर उस के स्थान से अलग करता है

धीर उस को खंभे डोल उठते है। 9। उस की खान्ना विना सूर्य उदय मही होता

श्रीर घट तारी पर क्षाप लगाता है।

- । घट आकाशमण्डल की स्रक्षेला ही फैलाता
(१) मूल में, का हाथ यागगा है। (२) मूल में, तेरे होती है।

ग्रार समुद्र की कवी कंची तहरा पर चलता है। ा ९। वह सप्तर्षि मृगशिरा श्रीर कचपचिया श्रीर दक्किवन के नक्षत्रे का बनाने हारा है। , १०। यह तो रेसे बड़े कर्मा करता है जिन की चाइ नहीं सगती श्वीर इतने ब्राश्चर्यकर्म करता है जा गिने नही जाते॥ , ,१९ । सुने। ब्रह मेरे साम्द्रने से होकर ते। चलता है पर मुक्त को नही देख पहला श्रीर श्रामे की बढ जाता है पर मुर्क सूक्त नही पहला ॥ १२ । सुना कथ यह कीनने लगे तय उस की कौन रोकेगा कौन उस से कह सकता कि तू यह क्या करता है॥। १३। ईब्बर स्रपना कीप ठंडा नहीं करता श्रीभमानी के सहायको की उस के पाव तले, भुकना पड़ता है। **98 । फिर मै क्या हू जा उसे उत्तर दू** श्रीर खार्ते छांट छांटकर उस से विवाद कर ॥ १५। चाहे में निर्दीय होता भी पर उस की उत्तर न दे सकता मै श्रपने मुट्टई से गिडगिङ्गकर विनती करता ॥ ' १६। चाई मेरे पुकारने से बह उत्तर भी देता ताभी में इस वात की प्रतीति न करता कि वह मेरी बात सुनता है। १९। वह ता यांघी चलाकर मुक्ते तांद्र डासता क्षीर विना कारण मेरे चेाट पर चाट लगाता है॥ १८। वह मुक्ते सांस भी लेने नहीं देता थ्रीर मुस्ते करवाइट से भरता है। ९९ । की सामर्थ्य की चर्चा होए तो देखें। बह व्यलवान है क्रीर यदि न्याय क्री चर्चा हा ता वह कहेगा मुक्त से कीन सुकद्वमा लडेगा ॥

२०। चारे में निर्दाय दोल भी पर प्रयने ही सुद से दोपी ठहरंगा करा दीने पर भी यह मुक्ते क्रुटिल ठहरायगा॥ २९। में खरा ते। हू पर श्रपना भेट नहीं

जानता

खपने जीवन से मुक्ते घिन खाती है।

२२। वात ते। एक ही है इस से में यह कहता हू

कि ईश्वर खरे खीर दुष्ट दोनी की नाश करता
है।

२३। जब लोगा विपाति से प्रचानक मरने लगते तब बद्द निर्देश लोगों के गल- जाने पर रक्ता है॥

२8। देश दुष्टे। के धाथ में दिया धुआ है वह उस के न्यायिया की आंदी की मून्द देता है

रव का करनेहारा छही न हो तो कीन है। २५। मेरे दिन श्रकारे से प्राधिक छेग चले 'जाते हैं

वे भागे जाते श्रीर उन में कल्याया कुछ दिखाई नटी देता॥

र्ध। ये नरकट की नावा की नाई चले जाते हैं वा खहेर पर भपटते हुए उकाव की नाई ॥ २०। जो में कहूं कि विलाप करना मूल जाकांगा

श्रीर चदासी के हिस्सर श्रापना मन द्वरा कर लूंगा, द्रा ते। में श्रापने सारे दुखों से डरता हूं में ते। जानता हूं कि तू मुक्ते निर्दीप न ठदरास्त्रा।

२९ । में तो दोषी ठहरंगा

फिर कों व्यर्थ परिश्रम करें।।

इ० । चादे में दिम के जल में स्नान करें

फीर अपने दाध खार से निर्मल करें,

इ० । तीमी तू मुसे गढदें में दाल देगा

खीर मेरे वस्त्र भी मुक्त से घिनाएंगी।

<sup>- (</sup>१) मूल नें कोठरिया। (३) मूल में रहय्। (३) मूल में मेरे लिये कीन समय उद्दारगाः

<sup>(</sup>१) मूल में की है। (२) मूल में की मुहदापता है। (३) मूल में मुह।

इर । क्योंकि यह मेरे सुल्य मनुष्य' नहीं है कि में उस से बाद विवाद कर सकूं बीर इस दोनों सक 'हूसरे से मुकटुमा लड सकें। इस । इस दोनों के बीस कोई विस्ववई नहीं है की इस दोनों पर स्नपना छाथ रक्ष्ये। इस । वह स्नपना से। मुक्त पर से दूर करे स्नीर न भय दिखाकर मुक्ते घटार दें इस । तस में उस से निहर होकर कुछ कह सकूंगा क्योंकि में स्नपने लेखे में ऐसा नहीं हूं।

# १० मेरा की कीते रहने में चकताता

सो में विन सके सुड़ सुड़ा संगाः वे सीर अपने मन की कड़ छाइट के मारे बाते करुगा॥

२। में ईश्वर से कष्ट्रगा मुक्ते दोषी न ठहरा मुक्ते वता दें कि तू किस कारण मुक्त से मुकट्टमा सहता है॥

इ। क्या तुओं श्रंधेर करना

श्रीर दुष्टां की युक्ति की मुफल करके ।
श्रपने दाशों के बनाये दुष्टें की निकस्मा जानना
भला लगता है।

8। क्या तेरे देशधारियों की श्री खांखें हैं बीर क्या तेरा देखना मनुष्य का सा है।

प्र। वया तेरे दिन मनुष्य के से '' वा तेरे व्यस पुष्य के से हैं.

दै। कि तू मेरा बाधर्म कूंठता

े खीर मेरा पाप पूकता है।

9। तुमें तो मालूम ही है कि मै दुष्ट मदी हूं
खीर तेरे हाथ से कोई कुंडानेदारा नहीं॥

८। तूने श्राप्ते डाधों से मुक्ते ठीक रखा श्रीर

, तीभी मुझे नाग किये डालता है ॥

ए। स्मरण कर कि तू ने मुक्त की मिट्टी की नाई बनाया क्या तू मुक्ते फिर मिट्टी में मिलाएगा॥ १०। क्या तू ने मुक्ते दूध की नाई उगडेलकर जीर दही के समान जमाकर नहीं बनाया॥ १९। फिर तू ने मुक्त पर चमड़ा खीर मांस चढाया जीर हांड्रुयां खीर नसे ग्रुचकर मुक्ते बनाया है॥

किया रखाः मे तो जान गया कि तू ने ऐसा ही करना

ठाना था॥
१४। जी मे पाप क्षय तो तू उस का खेखा खेगा
भीर ग्रधमं करने पर मुझे निर्देश न ठहराएगा॥
१५। जी मे दुष्ट होक तो दाय मुझ पर
श्रीर जी मे धर्मी होकं तीभी मे सिर न उठाकंगा
ध्योंकि मे ग्रपमान से इक गया
ग्रीर ग्रपने दु.ख पर ध्यान रखता हूं॥
१६। ग्रीर चाहे सिर उठाकं तीभी तू सिंह की

नाई मुक्ते अहर करता
और फिरके मेरे विकद्ध आश्चर्यकर्म करता है।
१९। तू मेरे साम्हने अपने नये नये साक्षी ले आता
और मुक्त पर अपनी रिस बकाता है
भीर मुक्त पर सेना पर सेना चढाई करती है।
१८। तू ने मुक्ते गर्भ से क्यों निकाला
नहीं तो में बहीं प्राया क्रीडता द्यार कोई मुक्ते

देखने न पाता ॥

१९ । मेरा होना न होने के समान होता ।

थीर पेट ही से कबर की पहुचाया, जाता ।

वया मेरे दिन-धे। हे, नहीं । से। मुक्ते, को इकर मेरी थीर से मुद्द फोर ले कि मेरा मन धोडा हरा है। जाए,

२१ । उस से पहिलो कि मे बहा जाऊ सहां से

२१ । उस स् पाइल तक स्वहा स न लीटूगा

क्षर्यात् यंधियारे क्रीर घोर यंधकार के देश से.

\_ (१) मूल में प्रापनी कुरुकुड़ाइट स्नापने र्र्षपर द्वारूंगा।
(२) मूल में युक्ति परः चनक्षके। (३) मूल में हाथा के परिवास।

, ,२२,। जेा ,श्रंधकार ही श्रंधकार, श्रीर घेार श्रधकार का देश है जिस में सब कुरु गडवड है

- थोर उस में का प्रकाश ग्राधकार के समान ही है।

(से।पर्का यवन)

२१ लब नामाती सेपर् ने कहा।।
२। बहुत सी बाते जा कही
गई है क्या उन का उत्तर देना न चाहिये
क्या बकवादी मनुष्य धर्मी ठहराया जारः।।
३। क्या तेरे बड़े बील के कारण लेगा चुप रहे
सीर अब तू ठट्टा करता है तो क्या कोई तुमें
लिंकांत न करे।

8। हू तो यह कहता है कि मेरा सिद्धान्त शुद्ध है श्रीर में ईश्चर के लेखे में पवित्र हू ॥ ५। पर मला होता कि ईश्चर तिमक वाते करे श्रीर तेरे विषद्ध सुद्द खोले, ६। श्रीर तुक्त पर बुद्धि की ग्रुप्त वाते प्रगट करे कि हम का मर्भ तेरी बुद्धि से वहकर है सान ले कि ईश्चर तेरे श्रधम्में में से बहुत कुठ ब्रिसराता है॥

 श्रीर वर्षे श्रीय का मूल्ये सेंद्र पा सकता
 श्रीर वर्षे श्रीक्ति से जांच्य सकता॥

द। स्राकाश सा कचा तू क्या कर सकता
स्रिधोलोक से ग्राहिश तू कहा समक्ष सकता ॥
१ । उस की माप पृथियों से भी लंबी
'स्त्रीर समुद्र से चीही है ॥
१० । जब रेखर पास जाकर बन्द करे
स्त्रीर समा में खुलाए तो कीन उस की रोक
। सकता ॥
१४ । बह तो पाद्याही मनुष्यों का भेद जानता है
स्त्रीर स्नार्थ कार्म की विना सीस विचार किये

भी जान लेता है।। १२। पर मनुष्य कूका थीर निवृद्धि होता है

् (१) मूल में, तेरे। (२) मूल में, दुगना।

- क्यों कि मनुष्य जन्म ही से वनेले गद है के यम्चे के समान होता है।

१३। यदि तू अपना मन सिद्ध करे और इंखर की छोर अपने हाथ फैलाए,

१८। छीर को कोई अनर्थ काम तुभ से होता है। उसे दूर करे और अपने होरों में कोई कुंटिलता न रहने हे,

१५। तो तू निश्चय अपना मुद्द निर्फलंक दिखा खेगा है। तब तू अपना दुख विसराएगा वा सस का स्मरण वही हुए जल का सा होगा।

१६। तब तू अपना दुख विसराएगा वा सस का स्मरण वही हुए जल का सा होगा।

१०। खीर तेरा जीवनकाल दोपहर से भी अधिक

धार, चाद्दे ग्रंधेरा भी दीए तीभी वह भार सा दी जाएगा॥

प्रकाशमान होगा,

१८। श्रीर तुर्भे धासरा जी देश्या इरस कारक तूर्निटर रदेगा

थीर श्रपनी चारा श्रीर देख देखकर तू निहर सा सकेता॥

१९ । खीर जब तू लेटेगा तब कोई तुमें न हराश्गा खीर बहुतेरे तुमें प्रस्क करने का यव करेगे ॥ २० । पर दुष्ट लेगों को खांखें रह जारंगी खीर उन्हें घरण का कोई स्थान न रहेगा खीर उन की खाशा प्राण निकलना ही होगी ॥

( याव्यूय से पूर की सत्तर देता है ) , ।

१२ तब प्रयूव ने कदा
२। नि सन्देद तुम हो हो।
श्रीर जब तुम मरेगो तब बुद्धि भी जाती
रहेगी॥

३। पर तुम्हारी नाई मेरे भी खुद्धि है।

मै तुम लोगों से कुछ घटकर नहीं टू

कीन ऐसा है जो ऐसी वाते न जानता हो ॥

8। मै ईश्वर से प्रार्थना करता था और वह
मेरी सुन लिया करता था

<sup>(</sup>१) मूल में बिना कलक उठा। (२) मूल में देश की लाग है।

ſ

पर श्रव मेरे पड़ोसी मुक्त पर एंसते हैं स्रो धर्मी श्रीर खरा मनुष्य है उस की हंसी ही रही है॥

५। दु.की लेगा ते। सुवियों की समक्त में तुन्क ठद्दरते है

क्षें।र जिन की पांच फिसला चाहते हैं उन का अपमान अवक्ष की दोता है॥

ई। लुटेक्स्रों के हरे कुशल होम से रहते हैं श्रीर जो ईश्वर की रिस दिलाते हैं से बहुत ही निहर रहते हैं

धीर उन के दाध में ईश्वर यहत देता है। १। पशुकों हे ते। पूछ छै।र वे तुमे सिखाएंगे छै।र खाकाश के पितियों से खीर वे तुमे बता देंगे। ८। पृथिकी पर ध्यान दे तब उस से तुमे शिका मिलेगी

श्रीर समुद्र की मक्कांलयां भी तुम्ह से वर्णन करेशी॥

र । इन सभी के द्वारा कीन नहीं जानता कि यदेवा ही ने श्रपने दाध से इस स्वार की वनाया है॥

९०। उस को द्वाध में एक एक जीवधारी का प्राय खीर एक एक देवधारी मनुष्य का खात्मा भी रहता है।

११। जैसे खीम' से भीजन चीखा जाता है
क्या वैसे ही कान से व्यवन नहीं परखे जाते॥
१२। बूट़ों में खुद्धि पाई जाती तो है
खीर दिनी लेगों में समक्ष होती ती है॥
१३। इंकर में पूरी खुद्धि खीर पराक्रम पाये
जाते है

युक्ति श्रीर समम उसी के है।

पष्ठ । देखे। जिस की ब्रद्ध का दें से फिर खनाया नहीं जाता

जिस मनुष्य की बह बन्द करे से फिर खेला नहीं जाता॥

१५। देखेा जन्न यह वर्षा की राक रखता तय , जल यूख जाता है

(१) मूल में. तालू।

फिर खब यह सल होड़ देता तब पृथियो उलट जाती है ॥

9ई। उस में सामर्थ्य श्रीर खरी बुद्धि पाई , जाती है

भूलनेटारे थे।र भुलानेहारे दोना उसी की हैं॥
१०। वह मंत्रियों को लूटकर बन्धुग्राई में ले

श्रीर न्यायियों की मूर्ख बना देता है।
१८। वह राखायों का श्रीधकार ते ह देता
श्रीर उन की कमर पर बंधन बन्धवाता, है।
१९। वह याजकी की लूटकर बंधुशाई में ले जाता
श्रीर सामर्थियों की उलट देता है।
२०। वह विश्वास्याय पुरुषों से बोलने की श्रीक्त
श्रीर पुर्रानयों से विवेक की श्रीक्त हर लेता है।
२०। वह हाकिमी की श्रपमान से लादता
श्रीर बलवानों के हाथ ठीले कर देता है।
२२। वह श्रीधयारे से गहरी बार्त प्राट करता
श्रीर घोर श्रन्धकार से भी प्रकाश कर देता है।
२३। वह जातियों की अखाता श्रीर उन की
नाश करता

यद उन की फैलाता और बंधुश्राई में ले जाता है।

२४। वह पृथिवी के मुख्य लोगो की बुद्धि हरता थ्रीर उन की निर्जन स्थानी में जहां रास्ता नहीं हैं भटकाता है॥

२५ । वे खिन चित्रवाले के अंधेरे में टटोलते फिरते हैं

ग्रीर वह उन्हें मतवाले की नाई डगमगाते चलाता है।

१३ स्ने में यद सब सुक्र अपनी आंख

श्रीर श्रपने कान से सुन चुका श्रीर समक्त भी चुका हू॥

२। जी जुरू तुम जानते हैं। से में जानता हूं में तुम लोगों से जुरू घटकर नहीं हूं॥

(१) मूल में होट। (२) मूल में फेंटा ढीला करता है।

३। में तो सर्वेशक्तिमान से बार्त करता श्रीर मेरी श्रीमलाया ईश्वर से वाद्यिवाद करने की है॥

8। पर तुम लेगा मूठी वात के गढ़नेहारे हैं।
तुम सब के सब निकाम वैद्य हो ॥
१। भला द्वाता कि तुम विलक्षल चुप रहते
थीर इस से तुम बृद्धिमान ठहरते ॥
६। मेरा विवाद सुने।
थीर मेरी बहस की वातों पर कान लगायो ॥
०। क्या तुम ईश्वर के निमित्त टेठी बाते कहोगे
थीर उस के पत्त में कपट से बोलोगे ॥
८। क्या तुम उस का पत्तपात करेगो
थीर ईश्वर के लिये मुकडुमा चलायोगे ॥
९। क्या यह भला होगा कि वह तुम को लांचे
क्या जैसा कोई मनुष्य की ठगे वैसा ही तुम
सस की भी ठगेगो ॥

१०। चे तुम किपकर पत्तपात करे।
ता यह निश्चय तुम की डांटेगा॥
१९। क्या तुम उच के माहात्म्य से भय न खायोगे
क्या उस का डर तुम्हारे मन मे न समाएगा॥
१२। तुम्हारे स्मरवायेग्य नीतिवचन राख के
समान हैं

तुम्हारे कोट मिट्टी ही के ठहरे हैं।
पहा मुक्त से बात करना के हो कि मै भी कुछ
कहने पार्ज

ियर मुक्त पर की चाहे से। आ पड़े॥

98। में क्यों अपना मांस अपने दाग्तीं से चछाक

क्योर क्यों अपना प्राय इंग्रेली पर रहूं॥

9५। यह मुक्ते घात करेगा मुक्ते कुछ आशा
नही

तीभी में अपनी चाल चलन का यह लूंगा ॥
१६ । श्रीर यह भी मेरे बचाव का कारण दीगा
कि भक्तिहीन जन उस के साम्हने नही जा सकता ॥
१७ । चित्त लगाकर मेरी बात सुना
श्रीर मेरी बिनती तुम्हारे कान में पड़े ॥
१८ । सुना में ने खपने मुकद्दमें की पूरी तैयारी

में ने निश्चय किया कि मैं निर्देश ठष्टबंगा ॥

१९ । कीन है की मुक्त से मुक्तद्वमा लड सकेगा

ऐसा की है पाया जार ती मैं खुप दीकर प्राण

के हिंगा ॥

२०। दी ही काम मुक्त से न कर
ती में तुक्त से किय न जार्जगा ॥
२१। यापनी ताइना मुक्त से दूर कर
खीर यापने भय से मुक्ते न घवरा ॥
२२। तब तेरे बुलाने पर में बोलूंगा
नहीं तो में प्रश्न कर खीर तू मुक्ते उत्तर है ॥
२३। मुक्त से कितने अधर्म के काम खीर पाप हुए
मेरे यापराध खीर पाप मुक्ते जता दे ॥
२८। तू किस कारण यापना मुद्द फेर सेता'
खीर मुक्ते यापना यनु गिनता है ॥
२५। तथा तू उहते हुए पत्ते की भी कंपारगा खीर पूखे भसे की खहेंगा ॥
२६। तू मेरे लिये कठिन दु खें की याना देता है।
थीर मेरी जवानी के याधर्म का फल मुक्ते
भगता देता है।

३०। श्रीर मेरे पायों की काठ में ठीकता श्रीर मेरी सारी चाल चलन देखता रहता श्रीर मेरे पाया की चारों श्रीर सीमा बांध लेता है। २८। श्रीर में सड़ी गली वस्तु श्रीर कीड़ा खाये कपड़े के समान हू॥

### १४ मनुष्य जो स्त्री से सत्पन्न दोता है

से। घोड़े दिने। का श्रीर स्ताप से भरा रहता है। २। बह फूल की नाई खिलता फिर ते।डा जाता है

यह काया की रीति पर ठल जाता **धीर क**ही नहीं ठहरता॥

३। फिर का तू ऐसे पर दृष्टि लगाता का तू मुक्ते अपने साथ कचहरी में घसीटता है

<sup>(</sup>१) मूल में खिपाता। (३) मूल में कहवी बाता।

<sup>(</sup>३) मूल में अधर्म के करना का भागी नुके करता है। (8) मूल में भाग।

४। श्रशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु की कीन निकास सकता है। कीई नहीं।

ध । मनुष्य के दिन ठद्दराये गये दै

श्रीर एस के महीनें। की ग्रिनती तेरे पास लिखी है

थीर तूने उस के लिये ऐसा सिवाना बाधा है जिसे वह नहीं लाघ सकता

ई। इस कारण उस से प्रपना मुद्द फोर ले कि घट प्राराम करे

अप्रव लों कि यह मजूर की नाई श्रपना दिन पूरान कर ले॥

१ वृद्ध को ती आधा रहती है

कि चाहे यह काट डाला भी जार तै। भी फिर पनपेशा

शीर उस से कनखारं निकलती ही रहेगी। द। चारे उस की जड़ भूमि में पुरानी भी हा जार। स्रोर उस का ठूंठ मिट्टी में सूख भी कार,

र। तीभी वर्षा की गंध पाकर वह किर पनपेगा

स्रोर पैधि की नाई उस से शाखाएं फूटेंगी।
पि। पर पुरुष मर जाता श्रीर पढ़ा रहता है
जब उसका प्राण कूट गया तय यह कहां रहा।
पि। जैसे नींल नदी का जल घट जाता

और जैसे महानद का जल मूखते मूखते मूख जाता है,

१३। वैषे ही मनुष्य लेट जाता ख्रीर फिर नहीं वटता

अध लें। श्राकाण वना रहेगा तव लें लेगा न सार्गेगे

श्रीर न उन की नीय टूटेगी।

१३ । भला हाता कि तू मुक्ते श्रधोलोक में किया सेता

भीर जब ले। तेरा काप ठंठा न होता तब लें मुक्ते कियाये रखता

ग्रीर मेरे लिये समय ठहराकर फिर मेरी सुधि लेता॥

98 । यदि पुरुष मर कार ते। क्या वह फिर जीरगा जब ली मेरा छुटकारा न होता?

तव लों में अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आजा लगाये रहता॥

१५। तू मुक्ते बुलाता थ्रीर मे बोलता

तुमें ब्रापने घाष के बनाये हुए काम की

१६ । पर श्रव तू मेरे पता पता की जिनता है क्या तू मेरे पाप की नहीं देखता रहता॥ १९ । मेरे श्रपराध धैली में रखकर काप लगाई

गई है

थीर तू मेरे श्रधमं की श्रधिक बढ़ाता है। १८। पराड भी गिरते गिरते नाथ हा जाता है श्रीर घटान श्रपने स्थान से एट जाती है,

९९ । थ्रीर पत्थर जल से छिस जाते है

क्षीर मूर्गि की धूर्णि उस की व्याकृषे वहाई जाती है

उसी प्रकार तू मनुष्य का खासरा मिटा देता है।। २०। तू सदा स्य पर प्रवल द्वीता श्रीर वह जाता रहता है

तू उस का चिहरा विशासकर उसे निकाल देता है। २१। उस की पुत्री की खडाई होती खीर यह उसे नहीं सुकता

ख्रीर उन की घटी दोती पर वह उन का हाल नहीं कानता॥

२२ । कोञल अपने ही कारण उस की देख की दु.ख दोता है

श्रीर श्रपने ही कारण उस का जीव श्रीकित रहता है॥

(एलीपन् का वचन)

# १५. तब तेमानी एसीपज् ने कहा

२। क्या बुढिमाम की उचित है कि स्राचानता वे से साथ उत्तर दे

<sup>(</sup>१) मूल में जल। (१) मूल में जैवे वमुद्र।

<sup>(</sup>१) मूल में भेरा बदल न खाता। (३) मूल में, बायु के ज्ञान।

वा अपने अन्तः करण की पूरवी पत्नन से भरे।

३। क्या वह निष्फल वचनीं से

वा व्यर्थ वाती से वादिववाद करे॥

8। वरन तू भय मानना होड देता
भीर ईश्वर का ध्यान करना श्रीरा से हुड़ाता है॥

१। तू अपने मुद्द से अपना अधर्म प्रगट करता
और धूर्त लेगों के बेलने की रीति पर
वेलता है।

दै। मैं तो नहीं पर तेरा मुंद ही सुमें दोषी ठद्वराता है

खीर तेरे ही वचन तेरे विक्र साझी देते है।

9 । व्या पहिला मनुष्य तू ही उत्पन्न हुआ क्या तेरी उत्पन्ति पहाड़े। से भी पहिले हुई॥

८। व्या तू ईश्वर की समा में बैठा सुनता था क्या सरी बुद्धि अपने लिये तू ही रखता है।

९। तू रेसा व्या जानता है जिसे हम नही जानते सुम में रेसी कीन सी समम है जी हम में नही॥

१०। हम लेगों में ते। पक्के वालवाले खीर खित पुर्रानये मनुष्य है

ना तेरे पिता से भी बहुत दिनी हैं।।
१९। ईश्वर की शांति देनेहारी खाती
थीर ने वचन तेरे लिये की मल है यया ये तेरे
सेखे में तुन्क हैं।।

१६। तेरा मन क्यो तुमें बीच ले जाता है श्रीर तू श्रांख से क्यो सैन करता है। १६। तू तो श्रपना की ईश्चर के श्रिक्ट फेरता श्रीर श्रपने मुद्द से व्यं वार्त निकलने देता है। १८। मनुष्य क्या है कि निष्कल के है। श्रीर की स्त्री से उत्पन्न हुश्रा से। क्या है कि निर्दाप ही सके।

प्र । सुन वह ग्रापने पवित्रों पर भी विश्वास नहीं करता

श्रीर स्वर्ग मो उस की दृष्टि में निर्मल नहीं है। १६। फिर, मनुष्य अधिक घिनीना श्रीर मलीन है जो जुटिसता को पानी की नाई पीता है।। १९। में तुमें सममा दूगा सा मेरी सुन ले

(१ मूल में घूसीको जीम चुनता है। (२) वा स्नाकाय।

जो में ने देखा है उसी का वर्यन में करता हूं॥ १८। (वे ही वाते जे। वुद्धिमानों ने प्रपने पुग्खाग्री से मुनकर

विना क्रिपाये वताया है।

9९ । क्षेत्रल उन्हों की देश दिया गया था खीर उन को बीच कीई विदेशी ग्राता जाता

न था) ॥

२०। दुष्ट जन जीवन भर पीडा से तडपता है स्रीर वजात्कारी के वरसें की गिनती उद्दराई हुई है॥

२९। उस के कान में इरावना ग्रन्ट वना रहता है

कुर्णल के समय भी नाग्र करनेहारा उस पर खा पड़ता है॥

२२। उपे श्रीधवारे में से फिर निकलने की जुड़ याशा नहीं द्वाती

थीर तलवार उस की घात में रहती है।

२३। रेाटो रेाटो ऐसा चिह्नाता हुआ वह मारा मारा फिरता है

उसे निश्चय रहता है कि ग्रंधकार का दिन मेरे पास ही है॥

२४। सकट थीर सकेती से उस की दर सगता रहता दे

रेसे राजा की नाई जो पुरु के लिये तैयार हा वं उस पर प्रवल होते हैं॥

२५। उस ने तो ईश्वर के विषद्ध हाथ बढ़ाया है जीर सर्वशक्तिमान के विषद्ध वह ताल ठींकता है, > २ई। जीर सिर उठाकार जीर अपनी मोटी मेटी

**ढालें दिखाता दु**द्धा

वह उस पर घावा करता है॥

२०। फिर उस के मुद्द पर चिक्रनाई का गई है श्रीर उस की कमर में चर्की कमी है।

२८। श्रीर वह उनाड़े हुए नगरी मे

थीर जा घर रहने याय नहीं

थीर डीइ होने की छोड़े गये हैं उन में अस गया है।

<sup>(</sup>१) मूल में रीटी कहा। '२) मूल में गर्दन से। (३) मूल में यापनी दाली की माटी पीठा से।

थ्या धनी न रहेगा भीर न उस की सपित धनी रहेगी

भार ऐसे लागों के खेत की उपज मूमि की छार न भुक्तने पाण्गी ॥

क्षार वस की कनखार की में कुटेगा

थीर उस की कनखार की से मुक्स जारंगी
थीर रंखर के मुंद की फूक से घट उड़ जारगा।

39 । घट अपने की घोखा देकर व्यर्थ वाती का
भरीसा न करे

क्योकि उस का घटला धोखा हो होगा ॥ इन्। बह उस के नियत दिन से पहिले पूरा पूरा दिया खाण्गा

उम की डालियां छरी न उद्योगे॥ इइ। दारा की नाई उम के अञ्चे फल भड़ जाएंगे श्रीर उस के फूल जलपाई के युव के से गिरोगे॥

इप्त बबेकि भक्तिहीन के परिवार से कुछ वन न पड़ेगा

थार का घूम लेते हैं उन के तंयू याग से जल जागी।

अप । उन के उपद्रय का पेट रहता थीर श्रमर्थ उत्पन्न होता है

श्रीर वे श्रपने श्रन्त करण में कल की वात गठते है। (भ्रत्यूय का यवन )

### १६. तव अणूव ने कदा,

२। ऐसी ऐसी वात में बहुत सी सुन चुका हू
तुम मव के सव उकतानेहारे शान्तदाता हो ॥
इ। क्वा व्यर्थ वाती का खन्त कभी होगा
नहीं ते। तुमें उत्तर देने के लिये क्या उमकाता है॥
४। में भी तुम्हारी सी वात कर सकता हू
जो तुम्हारी दशा मेरी सी होती
तो में भी तुम्हारे विक्ह वात हो इ सकता
श्रीर तुम्हारे विक्ह किर हिला सकता ॥
५। पर में वचनें से तुम की हियाव बन्धाता
खीर वाती से शाति देकर तुम्हारा गेक घटा देता॥

६। चाहे में बोलूं पर मेरा शोक न घटेगा चाहे में चुप रहू तोभी मेरा दुःख कुछ कम न

। पर प्रव उस ने मुक्ते उक्तता दिया

तू ने मेरे सारे परिवार की उज्ञाङ डाला है।

द। ग्रीर तू ने जी मेरे गरीर की सुखा डाला है

सी नेरे विरुद्ध साक्षी ठहरा है

श्रीर मेरा दुवलापन मेरे विरुद्ध खड़ा द्वाक्तर मेरे साम्दने साक्षी देता है ॥

 ए। उस ने कीष में आकर मुक्त की फाड़ा श्रीर मेरे पीळे पड़ा है

यह मेरे विक्रह दात पीसता श्रीर मेरा वैरी मुझ को श्रांखें दिखाता है। १०। श्रव लोग मुझ पर मुद्द पसारते हैं कीर मेरी नामधाई काके मेरे गाल पर श्रोह

थीर मेरी नामधराई करके मेरे गाल पर घपेड़ा मारते

खीर मेरे विस्तृ भीड़ लगाते है।

पा । ईश्वर ने मुर्भ कुटिला के वय में कर दिया थीर दुष्ट लोगों के हाथ में फ्रेंक दिया है।

पा । में सुख से रहता था खीर उस ने मुर्भ कूर कर हाला

उच ने मेरी गर्दन पक्षडकर मुभे टुक्कडे टुक्कड़े कर दिया

फिर उस ने मुक्ते छापना निशाना यनाकर खड़ा किया है।

१३। उस के तीर मेरी चारीं खोर उड़ रहे हैं वह निर्हेय देकर मेरे गुर्हों को खेधता है है। से मेरा पित भूमि पर बहाता है। १४। बह जूर की नाई मुक्त पर घावा करके मुक्ते चेट पर चेट पहुंचाकर घायल करता है। १५। में ने टाट सी सीकर खपनी खाल पर खोड़ा खीर खपना सीग्रा मिट्टी में मैला कर दिया है।

१६ । रेाते रेाते मेरा मुद्द मूज गया
श्रीर मेरी आंखे। पर घीर श्रन्धकार का गया है।
१०। तीभी मुक्त से के।ई उपद्रव नहीं हुआ
श्रीर मेरी प्रार्थना पवित्र है।

(१) मूस में मुक्त से क्या किया जाएगा ।

<sup>(</sup>१) मूल नें. परिवार याम द्वागा। (३) मूल में. रादे।।

१८। हे पृष्यिती तू मेरे लेाहू की न कांपना श्रीर मेरी दोहाई कहीं न कते ॥ १९। श्रव भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है श्रीर मेरा गावाही देनेहारा कपर है ॥ २०। मेरे मित्र मेरे ठट्टा करनेहारे ही गये है पर में ईख़्द के साम्हने श्रांसू वहाता हू, २१। कि कोई ईख़्द के विक्ट सक्जन का श्रीर श्रादमी का मुकदुमा उस के पहासी के विक्ट लड़े ॥ २२। क्योंकि श्रोड़े ही बरसा के वीतने पर मैं उस मार्ग से चला जाऊगा जिस से मैं नहीं

१७ मेरा जीव नाग हुआ है मेरे दिन हो चुकी है

साद्रुगा ॥

मेरे लिये कवर तैयार है। २। निश्चय की मेरे सा है से उट्टा करनेहारे है की मुक्ते लगातार दिखाई देता है से उन का कासा साझ है।

इ। वन्धक धर दे खपने भार नेर श्रीच में तू ही जामिन हा

कौन है जो मेरे हाथ पर हाथ मारे ॥

8 । तू ने इन का सन समक्षने से रोका है

इस कारण तू इन की प्रवल न करेगा ॥

8 । जो अपने मिन्नो की चुगली खाकर लुटा देता

उस के लडकों की श्रांकी रह जाएंगी ॥

ई । उस ने ऐसा किया कि सब लेगा मेरी उपमा
देते है

थीर लेगा मेरे मुंद पर प्रकते हैं,

9। श्रीर खेद के मारे मेरी आखे। में धुंधलापन का गया

श्रीर मेरे सब स्था काया की नाई हो गये है। ८। इसे देखकर सीधे लोग चिकत होते श्रीर से निर्दाष हैं से मिक्हीन के विक्ष समसे है।

९। धर्मी लोग श्रपना मार्गे पकड़े रहेगे

(१) मूल में शुभ गये।

श्रीर ग्रुह काम करनेहारे सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाते नारंगे ॥

90 । तुम उव के उब मेरे पास आयी तो आयी पर मुक्ते तुम लेगों। में एक भी वृद्धिमान न मिलेगा॥ 90 । मेरे दिन तो बीत चुके थ्रीर मेरी मनसाएं सिट गईं

थीर को मेरे मन में था से। नाग हुआ है।। १२। वे रात को दिन ठहराते

वे करते है ज्यन्धियारे के निकट उजियाला है। १३। यदि मेरी आशा यह हा कि अधीलाक मेरा धाम होगा

यदि में खिन्धयारे में श्रयना विक्रीना विक्रा चुका देवत,

98 । यदि में विनाश से कह चुका हो कि कू मेरा पिता है खीर की है से कि कू मेरी मा श्रीर मेरी बहिन है, १५ । तो मेरी बबा खाशा रही खीर मेरी खाशा किस के देखने में खारगी ॥ १६ । वह तो खधोलोक में उतर जारगी खीर उस समेत मुके भी मिट्टी में विश्वाम मिलेगा ॥ (गूही विल्वह का वषम)

#### १८. त्व यूडी विल्दद् ने कहा

२। तुम कव लें फदे लगा लगाकर वचन पकडते रहेगो

चित लगायो तब एम बोलेगे॥

३। एम लेगा तुम्हारे लेखे क्यों पणु सरीखे

थैंगर खणुढ़ ठहरे हैं।

४। हे अपने की कीप की मारे चीयनेहारे

क्या तेरे निमित्त पृथिबी उन्नड़ जाएगी

थैंगर चटान अपने स्थान से एट जाएगी।

५। तैं। मी दुष्टों का दीपक बुक्त जाएगा।
थैंगर दुष्ट की आग की लेंग न चमकेगी॥

६। उस के ढेरे में का उजियाला अंधेरा

दें। जाएगा।

खीर उस के कंपर का दिया बुक्त साएगा।

(१) जूल में शुद्ध द्वाययाला। (१) जूल में प्रधीलाक की बेंद्री में।

0। उस के बहे बहे फाल क्षेटे दें। जारंगे चीर यह अपनी ही युक्ति के द्वारा गिरेगा॥ द। वह अपने ही पांच काल में फंसाएगा यह यागर पर चलता है। र। उस की एडी फंटे में फंस खाण्गी थीर यह यागर में पक्ष हा वारगा ॥ ९०। फंदे की रिम्मियां उस के लिये भीम में बीर द्यागर हमर में दिया रहता है। १९। चारे। खोर में हरावनी वस्तूर्ण क्षे हराती धीर एस के पीके पहकर एस की भगाती हैं। १२। उम्र का यस दुख में घट जाग्गा थीर विवास हम के पास ही नेवार रहेगी ॥ १३। उस के खंग याचे साण्मी काल का परिलोठा उस के 'प्रगो का' या लेगा म १४। यदने जिस होरे का भरामा यह करता है इस में में यह लीन निया चाग्या चीर वह भवंकर राक्षा के पास प्रश्वाया साम्गा ॥ १५। हो उम के यदों का नहीं है से। उस के हरे में याम करेगा श्रीर उम के घर पर गंधक हितराई साम्गी॥ १ई। उस की घर तो मृत्य जाएगी धार डालियां कट कारंगी ॥ १०। पुचियो पर मे उम का समरण मिट जाण्या थीर हाट में उस का नाम क्भी न मन परंगा॥

धीर खात में में भी भगाया जायगा ॥ १९ । उम के कुटुंबियों में उम के कोई पुत्र पीत्र न रहेगा

१८। यह राजियाले ने ग्रीधियारे में ठकेल दिया

खाग्गा

खैर तथं यद रहता था यत्रां की ई यचा हुआ न रह लाग्गा॥

२०। उन का दिन देग्नकर पूर्यो लोग चिकत होगे और पश्चिम के निर्धामिया के रीर्ग खड़े ही चार्गो॥

भ । नि मंदेश फुटिल लेगो के निवास ऐसे पे।
 जाते पें

धीर जिस की ईंग्रवर का चान नहीं रहता उस का स्थान रेसा ही हा जाता है॥

(प्रायुव का वधन)

### १र्ट. तव अयूय ने कहा,

२। तुम कव ला मेरे जीव की दु.ख देते रतागे थीर वातीं से मुक्ते चूर चूर करे।गे ॥ है। इन दसें बार तुम लीग मेरी निन्दा करते खीर निर्लेड्ज दीकर सुके भभराते हैं। ॥ 8। खीर चारे सुभ से भूल हुई भी है। तीभी घए भल मेरे ही सिर रहेगी॥ प्र। चा तुम<sup>ें</sup> सचमुच मेरे विन्ह यहाई माराग्रे थीर प्रमाग देकर मेरी निन्दा करोगे ह । तो साना कि ईप्रवर ने मेरा न्याय विगास थीर मुक्ते अपने जाल से फरा लिया है। o। सुना मे उपद्रव उपद्रव या चिल्लाता रहता ष्ट्र यर कोई नहीं सुनता मै दोष्टाई देता रहता हू पर कोई न्याय नही करता ॥ द। उस ने मेरे मार्ग की गेसा रंधा है कि में यारी चल नहीं सकता क्रीत मेरी डगर ग्रंधेरी कर दिई हैं॥ र। मेरा विभव उस ने दर लिया थीर मेरे फिर पर से मुक्कुट स्तार दिया है।

थ्रीर मेरा खासरा सस ने यूच की माई स्वार

१०। उस ने चारीं खोर से मुक्ते तोड दिया सी

में जाता रहा

१९। उस ने मुक्त पर प्रायना कीय भडकाया श्रीर प्रायने श्रमुश्रों में मुक्ते शिनता है। १०। उस के दल एकट्टे दीकर मेरे विष्ट्व धुस बांधते है

खार मेरे हरे की चारे। खार कावनी डालते हैं। पह। उस ने मेरे भाइयों की मुक्त से दूर किया है खार जी मेरी जान पटचान के थे सा बिलकुल खनलान दी गये है।

<sup>(</sup>१) भूम में उस की चमरे की बेंद्रा की । (५) प्रममा जगस ।

98:। मेरे क्ट्रम्बी मुक्ते क्वाङ् गये थीर जा सुमे जानते थे सा मुमे भूल गये हैं। १५। जी मेरे घर में रहा करते वे बरन मेरी दासियां भी मुक्ते पानजाना शिनने लगीं चन को लेखे में परदेशों हा गया हूं॥ १६। जब में अपने दास की वुलाता हू तब घड नहीं घालता मुभे उस से गिर्हाग्रहाना पहला दै॥ १९। मेरी सांस मेरी स्त्री की बीर मेरा रान्ध मेरे भाइवे। के लेखे मे व्यनजान का सा लगता है। १८। सबके भी मुक्ते तुच्छ जानते थीर जब में चठने लगता तब वे मेरे विक्र बोलते हैं। ९९ । मेरे सब परम मित्र' मुक्त से छिन करते है श्रीर जिन से में ने प्रेम किया सा पलटकर मेरे विरोधी हा गये है। २०। मेरी खाल ग्रीर मांच मेरी हड्डियां से सट गये है थीर अपने दाता का किलका ही लिये हुए मे वच गया हु ॥ २१। हे मेरे मित्री मुक्त पर दया करी दया क्योंकि ईश्वर ने मुक्ते मारा है। २२। तुम ईश्वर की नाई क्यों मेरे पीके पहें ही थै।र मेरे मांच चे क्या तृप्त नहीं हुए॥ २३। मला होता कि मेरी बाते प्रव लिखी जाती भला द्वाता कि वे पुस्तक में लिखी चातीं, २८। श्रीर लोहे की ठांकी स्रीर श्रीशे से वे सदा के लिये चटान पर खे।दी द्वातीं॥ २५। मुक्ते तो निश्चय है कि मेरा हुड़ानेहारा चीता है थीर वह थन्त में मिट्टी पर खरा होगा ॥ र्द। भी खब मेरे भरीर का यें नाम है। खाएगा सब धारीर से फाला होकार में ईश्वर का दर्शन पाकमा ॥

३०। उस का दर्शन में आप अपनी आंखों से अपने लिये कहा। और न कोई दूसरा मेरा दूस्य फट चला है।।
इट । मुक्त में तो धर्म का मूल पाया जाता है
से तुम जो कहते हैं। इस इस को क्योंकर सतारं,

र्श। इस कारण तुम तलवार से भय खायो। व्योकि जलजलाइट से तलवार का दर्ड किता?

जिस से तुम जान ला कि न्याय देशता है॥ (रीपर्का वचन)

#### २०. तब नामाती सेापर् ने कहा

२। मेरा जी चाहता है कि उत्तर हूं खीर इस से बीलने की फुर्ती करता हूं ॥ ३। में ने ऐसी जिला सुना जिस से मेरी निन्दा हुई और मेरा खात्मा अपनी समभ में से मुक्ते उत्तर देता है॥

8। क्या तू यह नियम नहीं जानता जा सनातनश्रीर उस समय का है

जब मनुष्य पृथिवी पर बसाया गया,

धा कि दुष्टों का ताली यसाना सस्दी यन्द शा स्राता

खीर भक्तिछीनें का श्रानन्द पल भर का देशता दे॥

ई । चारे ऐसे मनुष्य का माशातम्य स्नाकाश तक पहुंचे

थीर उस का सिर वादलीं से लगे,

तीभी श्रष्ट अपनी विष्ठा की नाई सदा के खिये नाथ हा जाएगा

श्रीर जी उस की देखते थे सी पूर्को कि वद कहारहा॥

द। यद स्यप्न की नाई विसाय जाग्गा क्रीर किसी की फिरन मिलेगा

<sup>(</sup>१) मूल में भेरे गर्भ के लड़का। (१) मूल में भेद के मुख्य।

<sup>(</sup>१) भूख में यात।

रात में देखे हुए स्व की नाई घट रहने न पाएगा।।
र । जिस ने उस की देखा है। की फिर उसे न

चीर अपने स्थान पर उस का कुछ पतान रहेगा ।

९०। उस के लडकेवाले कंगालों से भी विन्ती करेंगे

धीर घट कपना कीना दुशा माल फेर देशा ॥ १९। उस की हाँहुयों में खवानी का वल भरा हुआ है

पर वह उसी के साथ मिट्टी में मिल' जाएगा ॥
१२ । चाहे युराई उस कें। मीठी लगे
और बह उसे अपनी जीभ के नीचे किया रक्खे,
१३ । और बह उसे बचा रक्खे और न होडे
बात उसे अपने तालू के बीच दवा रक्खे,
१८ । तैं।भी उस का भीजन उस के पेट में पलटेगा
बह उस के बीच नाग का सा विष बन जाएगा ॥
१५ । उस ने जी धन निगल लिया उसे बह फिर
उगल देगा

ईश्वर उसे उस को पेट में से निकाल देगा॥ १६। वह नागों का विष चूस लेगा वह करेत के डसने से मर जारगा॥ १९। वह नदियों खर्थात् मधु खीर दही की नदियों की

देखने न पाएगा ॥

१८। विस के लिये उस ने परिश्रम किया उस की उसे फेर देना परेगा और वह उसे निगलने न पाएगा

उस की मेल लिई हुई वस्तुओं से जितना श्रानन्द देशना चाहिये उतना ते। उसे न मिलेगा ॥ १९ । क्योंकि उस ने कगालों की पीसकर होड

चस ने घर की कीन लिया उस की यह बकाने न पारगा॥ २०। लालसा के मारे जो उस की कमी शांति न मिलती शी

इस लिये यह श्रापनी कोई मनभावनी वस्तु खचा न सकेगा ॥

२९। कोई वस्तु उस का कीर विमा हुए न वस्ती थी

इस लिये उस का कुशल बना न रहेगा ॥

२२। पूरी संपत्ति रहते भी खह सकेती में पड़ेगा
तब सब दु खियों के हाथ उस पर उठेंगे ॥

२३। ऐसा हेगा कि उस के पेट भरने के लिये
ईशवर खपना कीय उस पर भड़कारगा
बीर रेटी खाने के समय वह उस पर

२४। वह लेखि के हाँचयार से भागेगा धीर योतल के धनुष से मारा चाएगा॥ २५। वह उस तीर के खींचकर श्रयने पेट से निकालेगा

उस की चमकनेदारी नेकि उस के पिते से टाकर निकलेगी

भय उस में समाएगा ॥

चर्रेगा है ॥

२६ । उस को गाडे छुए धन पर छोर अंधकार का जाएगा

वन ऐसी प्राप्त से भरम द्वागा जी ननुष्य की फूँकी दुई न दें।

थीर उसी से उस को छेरे में की खखा है। खही भस्म है। जाएगा ॥

२९। खाकाश उस का खधर्म प्रगट करेगा

कीर पृथियो उस के विक्ष खड़ी होगी ॥

२८। उस के घर में की बढ़ती जाती रहेगी

घह उस के केप के दिन बह जाएगी ॥

२९। परमेश्वर की खेर से दुष्ट मनुष्य का खंश

बीर उस के लिये ईश्वर का उद्दराया हुआ

भाग यही है॥

<sup>(</sup>१) मूल में उस का स्थान उसे फिर म ताकेगा। (२) मूल में सेट। (१) मूल में यनाने।

<sup>(</sup>१) मूल में पेट। (२) मूल में जान पहती। (१) वा चस की रोटी ठहराकर. वा सस के मास में। (४) मूल मे उस पर बरसारगा। (४) मूल में विजली। (६) मूल में उस के खिपे मुखा के लिये सम प्राथकार खिपा है।

(पारमूब का वचन)

#### २१ तव प्रणूब ने कहा

भे। चित्त चगाकर मेरी बात चुने।
थीर तुम्हारी शान्ति यही ठहरे॥
३। मेरी कुछ ते। चहा कि मै भी बात करं
थीर जब मै बात कर चुकू तब पीछे ठट्टा
करना॥
१। क्या मै किसी मनुष्य की दोहाई देता हूं
फिर मै अधीर ख्यों न हे। कं॥
५। मेरी थीर चित्त लगाकर चिक्तत है।
थीर अपनी अपनी अंगुली दांत तले दवायो।॥
६। जब मै स्मरण करता तक मै घबरा जाता हू
शीर मेरी देह में कंपकपी लगती है॥
०। क्या कारण है दि दुष्ट लोग जीते रहते है

बरुता जाता है॥ द। उन की सन्तान उन के सम

थीर उन के बालबच्चे उन की श्रांखी के सास्टने बने रहते हैं॥

(। उन के घर में बेडर का कुंघल रहता है श्रीर ईश्वर की इन्हीं उन पर नहीं पड़ती॥ १०। उन का संद्गासिन करता ख़ैर चूकता नहीं

चन को गार्थे वियाती है श्रीर गाभ कभी नहीं गिरातीं॥

99 । वे खपने लहकों को भुग्रह के भुग्रह बाहर जाने देते

श्रीर उन की बच्चे नाचते हैं ॥

पर । वे हफ श्रीर वीणा बजाते हुए गाते

थीर बांमुरी के शब्द में श्रानिदत होते हैं ॥

पत्र । वे अपने दिन मुख में बिताते

खैंग्र एस भर ही में श्रधोत्ताक की उत्तर जाते हैं ॥

पत्र । तीभी वे ईश्वर में कहते थे कि हम में दूर हो।

तेरी ग्रांति ज्ञानने की इम की इच्छा नहीं रहती॥

१५। सर्वशक्तिमान क्या है कि इस उस की सेवाकरे

श्रीर जो इस उस से विनती भी करे तो इसे क्या लाभ देशा॥

१६ । देखेा उन का कुश्रल उन के श्राध में नहीं रहता

दुष्ट लोगों का विचार मुक्त से दूर रहे॥ १९। कितनी बार दुष्टे। का दीपक बुक्त जाता श्रीर उन पर विपत्ति था पड़ती है श्रीर ईश्वर कीप करके उन के बांट में दुख

देता है.

१८। ख़ीर वे वायु से उड़ाये हुए भूसे की ख़ीर बवगढर से उड़ाई हुई भूसी की नाई हाते है।
१९। ईख़्वर उस की ख़ाध्मी का दरह उस की सड़केबाला के लिये रख होड़ता है

वह उसे उसी को दें कि उस का बाध उसी की दे।

२०। इष्ट खपना नाश खपनी ही खांकों से देखें थार सर्वशक्तिमान की जलबलाइट में से खाप पी ले॥

२१। क्यों कि जब उस के महीना की गिनली कट चुके

तत्र पी हे रहनेहारे अपने घराने से उस का क्या काम रहा॥

२२ । क्या ईश्वर की कीई ज्ञान सिखाएगा

वह ते। उंचे पर रहनेहारीं का भी न्याय करता है॥

२३। कोई तो अपने पूरे वल में

वड़े चैन थे।र सुख से रहता हुया मर स्नाता है॥

२४। उस की दोर्हानयां दूध से श्रीर उस की डोड्डयां गूदे से भरी रक्ती हैं॥ २५। श्रीर की ई अपने जीव के दु.ख' ही से

<sup>(</sup>१) मूल में हाय गुह पर रवियोगे।

<sup>(</sup>१) मूल में कहवाहट।

विना कभी सुख भागे मर जाता है ॥

३६। वे दोना घराधर मिट्टी में मिलः जाते

थैंगर की हो से ठ्रण जाते हैं ॥

३०। सुना में तुम्दारी करणनाएं जानता हूं
थैंगर उन युक्तियों की भी जी तुम मेरे विषय

जन्य।य से करते ही ॥

३८। तुम कचते तो है। कि रईस का घर कहां रहा
हुष्टें। के निवास की हैरे कहां रहे ॥

३९। पर प्रवा तुम ने घटोहियों से कभी नहीं
पूका
तुम उन के रस विषय के प्रमार्थों से जनजान हो,
३०। कि विपत्ति को दिन को लिये दुर्जन रक्त्या

जाता है
थींर रे। य के समय के लिये येसे लेगा चचाये

जाती हैं।

इश । उस की चाल उस के मुद्द पर की।न करोगा श्रीर उस ने जो किया है उस का पलटा की।न टेगा॥

इन्। तैसी यद कथर के। यतुंचाया जाता श्रीर लेगा उस कथर की रख्याली करते रखते हैं।

इइ। नाले के ठेले एस का मुखदायक लगते हैं भार डीसे प्रगाले लेगा प्रनिग्नित जा चुके वैसे ही सव मनुष्य उस के पीक्रे भी सले जाएंगे॥

इस । से तुम्हारे उत्तरों में को भूठ ही पाया जाता है

ता तुम क्यो मुक्ते व्यर्थ श्रान्ति देते है। ॥
(म्लीपज का वचनः)

२२. त्व तेमानी एलीपज् ने कहा
२। क्या पुरुष से ईण्यर की
लाभ पहुच सकता
जी युद्धिमान है से अपने ही लाभ का कारण
होता है॥

३। क्या तेरे धरमी होने से सर्वशक्तिमान सुख पासकता तेरी चाल की खराई से क्या एसे कुछ लाम

४। व्यद्य जो तुम्मे डांटता है ग्रीर तुम्म से मुक्र-हुमा सङ्ता है

द्वी सकता॥

क्या इस का कारण तेरी भिक्त है। सकती है।

५। वया तेरी घुराई बहुत नहीं

तेरे अधर्म के कामें का कुछ अन्त नहीं।

६। तू ने ते। अपने भाई का बधक अकारण

रख लिया

श्रीर नंगे के वस्त्र उतार लिये थे॥

। धके दुर की तूने पानी न पिलाया

श्रीर भूखे की रोटी देने से नाइ किई थी॥

। जी वरियार था उसी की भूमि मिली

श्रीर जिस पुस्प की प्रतिष्ठा दुई थी सीई उस

में वस गया॥

र । तू ने विधवाश्री का कूछे साथ कीटास विया

श्रीर वपसूत्रों की बांदें ती उसी शासी गई घीं।।
१०। इस कारण तेरी चारीं श्रीर फरें चगे है
श्रीर श्रवानक डर के मारे तू घंदरा रहा है।।
१९। क्या तू श्रींधयारे की नहीं देखता
श्रीर उस बाठ की जिस में तू डूब रहा है।।
१३। क्या ईश्वर स्वर्ग के जबे स्थान में नहीं हैं
जबे से जंबे तारी की देख कि वे कितने जबे हैं।।
१३। फिर तू कहता है कि ईश्वर क्या जानता है
वया बह घोर श्रींधकार की श्राह में हैं।कर न्याय

१४ । काली घटाग्रों से बह ऐसा किया रहता है कि कुछ नहीं देख सकता

घद ता आकाशमण्डल ही के कपर चलता फिरसा है॥

१५। क्या तू उस पुरानी हगर की पकड़े रहेगा जिस पर वे ग्रनर्थ करनेहारे चलते थे,

५६ । की व्यक्तमय कट गये े वीद उन के घर की नेव नदी सी वट गई।

<sup>(</sup>१) गूर्ल में लेट। (२) मूल में परुचाये जाती है। (३) या ग्रीर कथर पर परुरा देता रहता है।

९७। उल्देश ने ईश्वर से आहाया इस से दूर हेर सा थीर सर्वशक्तिमान इमारा क्या कर सकता है। १८। ताभी उस ने उन के घर श्रक्ते श्रक्ते पटाणी से भर दिये घे वुष्ट्र लोगी का विचार मुक्त से दूर रहे॥ १९। ध्रमी लाग देखकर शानिंदत हात श्रीर निर्देश्य लेशा उन की इसी करते हैं कि, २०। को इसारे विक्व चढे थे सा नि.सदेह मिट गपे श्रीर उन का घडा धन ग्राग का कीर दो २१। उस से मेलमिलाप कर तब तुकी शांति मिलेगी श्रीर इस से तेरी भलाई होती॥ २२। उस के मुद्द से शिक्षा सुन ले श्रीर उस के घचन श्रपने मन में रख ॥ २३। यदि तु सर्वेशिक्तमान की स्रोर फिरके समीप जाए बीर श्रपने खेरे से कुंटिल काम दूर करे ती तू वन जारगा ॥ २४। तू श्रापनी श्रानमोल वस्तुओं को धूलि पर बरन स्रोपीर का कुच्दन भी नाला के पत्थरी म

हाल है॥ २५ । तब सर्वधक्तिमान श्राप तेरी श्रनमे।स वस्तु थीर तरे लिये चमकनेहारी चांदी होता॥ र्द । तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा थीर ईश्वर की छोर श्रपना मुह मेसटके उठा

सकेगा ॥

२०। श्रीर तू उस से प्रार्थना करेगा थै।र वह तेरी धुनेशा श्रीर सूश्रपनी सन्नते। की पूरी करेगा॥ श्द । श्रीर की बात तू ठाने से तुम से बन भी पहेंगी

भीर तेरे मार्गी पर प्रकाश रहेगा ॥

स्रा चाचे दुर्भाग्य है। ते। तू कहेगा कि सुभाग्य दी

क्यों कि वह नम्र मनुष्य की खचाता है। 30 । खरन जी निर्दीप न ही उस की भी बद बचाता है

ष्रर्थात् वह तेरे शुद्ध कामे। के कारण हुडाया कारमा ॥

(ग्राच्यूय का वचन)

२३. तब ययूव ने कहा २। मेरी ऋड्जुडाइट ग्रव भी नहीं क्रक सकतो

मेरी मार् मेरे कराइने से भारी है।

अ। मला होता कि मै जानता कि यह कहा मिल सकता

थीर उस के विराजने के स्थान शक जा सकता॥ 8। में उस के साम्हने खपना मुकट्टमा पेश करता खीर बहुत से<sup>(</sup> प्रमाण देता ॥

थ । में जान लेता कि यह मुक्त से उत्तर में क्या कह सकता

श्रीर जो कुछ वह मुक्त से कहता से में समक्ष सेता ॥

६। का वह अपना बड़ा बल दिखाकर सुभ से मुकट्टमा सङ्ता

नहीं छह सुभ पर ध्यान देता ॥

९। तब मन्जन उस से विवाद कर सकता

श्रीर इस रोति में श्रपने न्याबी के हाथ से सदा के लिये कुट जाता ॥

द। युने। में यागे जाता पर वह नहीं मिलता

मै पीक्षे घटता हू पर वह देख नही पड़ता॥

९। जब वह बाई खोर में काम करता है तब बह मुमे दिखाई नहीं देता

खब वह दहनी श्रोर मुस्ता है तब वहां भी मुक्ते देख नहीं पहता॥

<sup>(</sup>१) मूल में उन का। (२) मूल में स्नान से निकाला हुया बाना बादी। (३) मूल में तेरा बातु।

<sup>(</sup>१) मूल में वे नीचे होए। (२) मूल में जचाई। (३) मूल में, हायी। (৪) मूल में दिदाई है।

<sup>(</sup>४) मूल में, हाय। (६) मूल में, मुह भर के।

901 पर वह जानता है कि मैं कैंगी चाल चला हू

श्रीर सब घर मुक्ते ता ले तब में सोने के समान निकल्ंगा॥

११ । मेरे पैर उस की हमरों में स्थिर रहे श्रीर में उसी का मार्ग विना मुझे पकड़े रहा ॥ १२ । उस की श्राचा के पालने से में न इटा श्रीर में ने उस के वचन अपनी इच्छा से कही श्रीधक काम के जानकर रख की है ॥ १३ । पर यह एक ही बात पर यहा रहता

श्रीर कोई उस की उस से फेर नहीं सकता को यह भाग चाहता है सोई यह करता है। पश को कुछ मेरे लिये ठना है उसी की यह पूरा करता है

श्रीर उस के मन में ऐसी गेसी खहुत सी खाते है।

प्र। इस कारण में उस की देखते घवराता जाता हू

वाद्य में सेचिता हू तद्य उस से शरशरा उठता हू॥

प्दाक्यों कि मेरा मन ईग्रहर ही ने कच्चा कर विया

ग्रीर सर्वेशिक्तमान ही ने सुक्त की घवरवा दिया है॥

१९ । से मेरा सत्यानाश न ते अधियारे के कारण हुआ।

श्रीर म इस कारण कि घेर श्रधकार मेरे मुद पर का ग्रया है।

28. सर्वशक्तिमान से समय क्यो

श्रीर जो लेगा उसका जान रखते हैं से उस के दिन क्यों देखने नहीं पाते ॥
२ । कुछ लेगा मेडों की बठाते

(१) मूल में उस के राठा की। (२) मूल में उस के नुहकी। (३) मूल में विधि। श्रीर भेड़ श्रकरियां कीनकर चराते हैं।।

३। श्रीर वे खपमुखीं का गवहा हांक ले जाते
श्रीर विध्वा का बैल बंधक कर रखते हैं।।

४। वे दरिद्र लोगों को मार्ग से हटा देते
श्रीर देश के दीना को स्कट्ठे कियना पडता है।।

५। देखों वे बनैले गदहों की नाई
श्रपने काम को अर्थात् कुक खाना यह से

ठूं ठने की निकल जाते हैं उन के लडके बालों का भे। जन उन की जगल से मिलता है।

ई। उन की खेत में चारा काटना श्रीर दुष्टी की खची खचाई दाख बटोरना पहता है॥

शार को चन्हे विना वस्त्र चटारा पड़ना थीर जाड़े के समय बिन थीठे रहना पड़ता है।
शेर जाड़े के समय बिन थीठे रहना पड़ता है।
शेर घरण न पाकर चटान से लिएट खाते है।
९। कुछ लेशा व्यमुर बालक की मा की छाती

पर से कीन लेते श्रीर दीन लेगों से बंधक लेते हैं, १०। जिस से वे विना वस्त्र स्थारे फिरते हैं श्रीर पूलियां केति समय भी भूखे रहते हैं॥ १९। वे सन की भीतें। के मीतर तेल पेरते श्रीर सन के कुख्डों में दाख रैंदिते हुए भी प्यासे रहते हैं॥

प्रा व व दे नगर में कराइते

श्रीर घायल किये हुओं का को दे हाई देता है

पर ईश्वर मूर्खता का लेखा नहीं लेता ॥

१३ । फिर कुछ लोग र्जांचाले से बैर रखते
व सम मार्गा को नहीं पहचानते

श्रीर न सम की हगरों में बने रहते हैं ॥

१४ । खूनी पह फटते ही सठकर
दीन हरिद्र मनुष्य को घात करता

श्रीर रात को चीर बन साता है ॥

१५ । व्यमिचारी यह सोसकर कि कोई मुक्त को देखने न पार

(१) मूल में तहके उठकर।

विन दूखने की राह देखता रहता
श्रीर वह अपना मुह हिपा भी रखता है।

पह । वे ग्रंधियार के समय घरे। में सेध मारते
श्रीर दिन की किपे रहते है

वे शंज्याले की जानते भी नहीं।

प्रा । से। उन सभी की। भीर का। प्रकाश घोर

ग्राधकार सा जान पडता है

च्योंकि घोर ग्राधकार का मय वे जानते है।

प्र । वे जल के कपर इलकी वस्तु के सरी खे है

उन के भाग की। पृथिवी के रहनेहारे की। सते है

९९ । जैसे पूर्व श्रीर घाम से प्टिम का जल विलाय जाता है

ग्रीर वे प्रवनी दाख की बारिया में लै। टने नहीं

वैसे ही पापी लाग बाधोसोक में बिलाय जाते हैं। २०। माता भी उस की मूल जाती खीर की ड़े उसे चूसते है

ष्यागे की उस का स्मरण न रहेगा

ਧਾਜੋ ॥

इस रोति टेढ़े काम करनेहारा घृष की नाई कट जाता है।

भ्य । बाह बांस स्त्री को को कभी नहीं जनी लूटता

धीर विधवा से भलाई करना नकारता है। २२। बलातकारियों की भी ईखर श्रयनी यांकि से रक्षा करता है

को जीने की आशा नहीं रखता अर भी फिर चठ वैठता है।

भ्हा रेग्बर उन्हें ऐसे बेखटको कर देता है कि वे समसे रहते है

श्रीर उस की कृपादृष्टि उन की चाल पर लगी रहती है॥

२४ । वे बढते हैं तब धीड़ी वेर में विसाय जाते

वे दवाये जाते श्रीर सभी की नाई रख लिये जाते है

श्रीर स्नाच की बाल की नाई काटे जाते हैं।

(१) मूल में छीना (२) मूल में गर्भ।

२५ । क्या यह सब सच नहीं कीन मुक्ते सुठलाएगा कीन मंत्री खाते निकम्मी ठहराएगा ।

(गृही बिश्दद् का वचन )

## २५. तब यूही विस्टर् ने करा

२। प्रभुता करना श्रीर डराना यह उसी का काम है

वह ग्रापने जवे जवे स्थानों में संधि कर रखता है॥

३। क्या उस की सेनाश्चे। की शिनती है। सकती श्चीर कै।न है जिस पर उस का प्रकाश नहीं पहता॥

ह। फिर मनुष्य ईश्वर के लेखे धर्मी क्यों कर ठहर सकता

श्रीर को स्त्री से उत्पन्न हुआ है से क्यों कर निर्मल हा सकता है ॥

५। देख उस की हुाँष्ट में संद्रमा भी अधेरा ठहरता

थीर तारे भी निर्मल नहीं ठहरते॥ ६। फिर मनुष्य की ध्या ग्रिनती जी कीड़ा है श्रीर श्रादमी कहा रहा जी केंचुशा है॥

( सस्य का धपन।

#### २६ तब अयूब ने कहा

२। निर्वल जन की तूने क्या ही खड़ी सदा-यता किर्दे

श्रीर जिस की खांड में सामध्ये नहीं उस के। तूने कीसा सभाला है॥

है। निर्बृद्धि मनुष्य की तूने क्या ही अच्ही समित दिई

श्रीर श्रापनी खरी खुद्धि कैसी ही भन्नी माति प्रगट किसी है॥

४। तूने किस के दित के लिये वार्ते कहीं श्रीर किस की मन की वार्ते तेरे मुद्द से निकली

<sup>(</sup>१) मूल में किस की सास तुमा से निकाली।

भू। यहुत दिन के मरे हुए लेशा भी जलनिधि थीर उस के निवासियों के तले तहपते हैं॥

ई। प्रधोलेक उस के साम्यने उद्यहा रहता है ग्रीर विनाश का स्थान ठंप नही सकता॥

9 । यह उत्तर दिशा की निराधार फैलाये रहता है

श्रीर विना टेक पृथिघी की लटकाये रखता है। द। यह जल की श्रपनी काली घटाश्री में यांध्र रखता

ग्रीर घादल उस के वाक से नहीं फटता ॥ १। घट प्रपने सिद्धामन के सामने घादल फैलाकर सम केत किपाये रखता है॥

90 । रिक्रमाले थीर याधियारे के बीच जहां सिवाना बंधा है

यदा तें। उस ने जलनिधि का सियाना ठदरा स्वया है॥

१९। उस की घुडकी से आकाश के रामे भरधराकर चिकत है।ते हैं॥
१२। यह प्रयने यस से ममुद्र की चक्कालता और प्रयमी युद्धि से रह्य की पटक देता है॥
१३। उस के जातमा से प्राकाणमगढल स्थल्क है। जाता है

यह खपने दाय से भागनेदारा नाग मार देता है।
पि । देखी ये ती उस की गति के विनारे दी दे
पीर उम की खादट फुसफुसाइट ही सी ती
मुन पहती है

फिर उस के पराक्रम के गरजने का भेद कीन समझ मकता है॥

२९. त्राय्यूव ने बीर भी प्रधनी गूढ वात उठाई खीर कदा,

२। में ईंग्यर के जीवन की के खाता हू जिस ने मेरा न्याय विशाइ दिया श्राचीत उस सर्वश्राक्तिमान के जीवन की जिस ने मेरा जीव कहुया कर दिया ॥ ३ । क्योंकि श्रव लों मेरी संस वरावर श्राती है श्रीर ईश्वर का श्राक्तां मेरे मधुने। में बना है ॥

४। में यह कहता रू कि मेरे सुद से को ई खुटिल द्यात न निकलोगी

थीर न में कपट की वाते वालुगा ॥

धा गेसान हा कि मै तुम लोगों की सञ्चा ठहराज

जब लों मेरा प्राय न कूटे तब ले में अपनी खराई न मुक्रस्या ।

६। में अपना धर्मा पकडे हूं और उस की शाध से जाने न दुगा

क्यों कि मेरा मन जीवन भर के किसी दिन के विषय मुक्ते दे। यी नहीं उद्याता॥

**। मेरा ग्रंशू दुष्टों के समान** 

चीर क्षेत मेरे विषद्ध उठता है के कुटिलों के तत्व उद्दरे॥

दा सब ईश्वर भक्तिहीन मनुष्य का प्राश निकालकर घर ले

तव उस की वया आया रहेगी॥

रं। ज़ब घर संकट में पहे

तव वया ईश्वर उस की देश्वाई सुनेगा ॥

९०। यया यर सर्वश्रोक्तिमान में सुख पा सकीगा स्रोर एर समय इंग्र्यर की पुकार सकेगा॥

कार देर समय इंश्वर का पुष्तार विषया शिक्षा १९। मैं सुम्दें ईश्वर के काम के विषय शिक्षा

टूगा

थ्रीर चर्त्रशक्तिमान की वात्र में न कियालगा॥ १२। सुनी तुम लेगा मख के यद्य उसे प्राप देख

चुके दे।

फिर सुम व्यर्थ धिवार क्यों पक्ष हे रहते हैं। ॥ १३। दुष्ट मनुष्य का भाग ईख्यर की शोर से यह है

<sup>(</sup>१) मृल में मास्ति के कपर।

<sup>(</sup>१) या देखर का दिया हुआ प्राप्त । (२) मूल नें नेरी जीभ । (३) मूल नें एट। क्या । (४) मूल नें देखर के हाथ । (४) मूल नें जी सर्वयक्तिमान के सगिरि।

थार बलात्कारियों का ग्रंश का वे सर्वशक्तिमान की क्षांच से पाते हैं से यह है कि. 98। चाहे उस के सहकेबासे ग्रिनर्ता में बढ भी बाएं ताभी तलवार ही के लिये बढेंगे श्रीर इस की सन्तान पेट भर रोटी न खाने पाएगी ॥ १५। उस के जा लेगा बचे रहे सा मरकर कबर की पहुंचींगे कीर उस के यहां की विधवारं न राएंगी ॥ १६ । चाहे बह क्येया घूलि के समान बटोर रक्खे भीर श्रस्त्र मिट्टी के किनकों के तुस्य अनगिनित तैयार कराए, 40। यह उन्हें तैयार करार ते। यही पर धर्मी चन्हे पहिन लेगा थीत उस का रूपैया निर्देश्य लोग स्नापस में बांटेंगे ॥ १८ । उस ने खपना घर की है का सा खनाया ग्रीर खेत के रखवाले की कोंपडी की नाई सनाया ॥ १९। यह धनी है। कर लेट जार पर रेसा फिर करने न पाएगा

यलक मारते हो यह न रह खाएगा ॥ २०। मय की धाराएं उसे खहा ले जाएंगी रात को ववण्डर उस की उड़ा से जारगा॥ २१। पुरवाई उसे ऐसा उदा ले जाएगी कि वह जाता रहेगा

श्रीर उस की उस के स्थान से उहा से आएशी॥ भ्र । क्योंकि ईश्वर उस पर विवक्तिया विना तरस खाये हाल देगा

उस को दाच से वह भाग जाने चाहेगा॥ २३ । लेगा उस पर ताली बनाएंगे थीर उस पर रेसी हथाही पीटेंगे कि सह अपने यहां न रह सकेगा ॥

२८. च्यांदी की खानि ते। हाती है थार उस सोने के लिये भी

२। लेश्वा मिट्टी में से निकाला जाता थीर पत्थर पिछलाकर पीतल खनाया जाता है। इ। मनुष्य भ्रान्धियारे की दूर कर दूर दूर लीं खोद खोदकर ग्रंधियारे श्रीर घोर श्रंधकार में के पत्थर ढूंढते हैं। 8। जहां लेगा रहते हैं यहां से दूर वे स्नानि खारते हैं

वहां पृश्चिवी पर चलनेहारीं के विषराये हुए वे मनुष्यों से दूर लटके दुए डे। सते रहते हैं ॥ थ । यह भाम को है इस से राटी तो मिलती है पर उस की नीचे को स्थान माने। स्राता से उसट दिये साते हैं।

है। इस के पत्थर नीलमधि का स्थान है थीर उसी में सेने की घूलि भी है। । उस की डगर कोई मांसाहारी पद्मी नहीं

श्रीर किसी चील की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी ॥ द। उस पर श्रीममानी पशुणा ने पांच नहीं धरा थीर न उस से देशकर कोई सिंह कमी गया है। र । यह चक्रमक के पत्थर पर हाथ लगाता श्रीर पहाड़ों की जह ही से उसट देता है। १०। वह चटान खाटकर नालियां बनासा थीर उस की बाखों की हर एक अनमेश वस्तु देख पहली है।

१९। घड़ निदयों की ऐसा रोक देता है कि उन से मक ब्रुन्द भी पानी नहीं टपकता थीर जो कुछ छिपा है उसे छह राजपाले में निकालता है।

१२। पर खुद्धि कहां मिल सकती ग्रीर समम का स्थान कहां है।। १३। उस का मेल मनुष्य के। मालूम नहीं चीवनलेक में वह कहीं नहीं मिलती ॥ 98। अधाद सागर कदता है यह मुक्त में नहीं है श्रीर समुद्र भी कद्दता है वह मेरे पास नहीं है। १५। चोखे सेने से यह मेल लिया नही जाता थीर न उस के दाम के लिये चान्दी तीली जाती है।

स्थान दोता है जिसे लेगा ताते है ॥

<sup>(1)</sup> मूल में जा होगी।

<sup>(</sup>१) मूल में पाव से। (२) मूल में खाशू बहाने से।

१६। न तो उस के साथ कोापीर के कुन्दन की यरावरी हो सकती है

चीर न प्रनमास सुरीमानी पत्थर वा नीस-मांख की॥

90) न से।ना न कांच उस की वरावर ठरूर सकता है

कुन्दन के गष्टने के बदले भी बद नहीं मिलती॥

१८ । मूंगे चीर स्फॉटकमोंख की उस के आगे क्या चर्चा

युद्धि का माल माश्रिक से भी श्रीधक है।

पर । कूण् देश के पद्मराग उस के तुल्य नद्दो ठदर सकते

थीर न उस से चोखे कुन्दन की बराबरी है। सकती है।

२०। फिर युद्धि कहा मिल सकती है योर समभ का स्थान कहा ॥

२९। यह सब प्रांखिया की आंखों से कियी है थीर साकाय के पांचयों के देखाय में नहीं है ॥

२० । विनाश श्रीर मृत्यु कहती हैं

कि इस ने उस की चर्चा सुनी है।

२३। परन्तु परमेश्वर उस का मार्ग समकता है

थै।र उस का स्थान उस की मालूम है॥

२४। यह ता पृष्यियो की क्वार ली ताकता रहता श्रीर सारे प्राकाशमण्डल के तले देखता भारता है॥

२५। स्रय उस ने घायु का तील उद्दराया

षीर जल की नपुण से नापा,

र्झ । श्रीर मेह के लिये थिधि

थीर गर्जन थार विजली के लिये मार्ग ठएराया,

२०। तव उस ने युद्धि की। देखकर उस का वासान भी किया

भीर उस को सिंह फरके उस का साराभेद यूभ लिया॥

२८। तद्य उस ने मनुष्य से कदा सुन प्रभु का भय मानना यही खुद्धि है श्रीर युराई से दूर रदना यही समक्ष है ॥ (प्रस्यूष का ववन)

र्ट त्राय्यूव ने श्रीर भी अपनी गूड वात उठाई श्रीर कहा,

२। भला दोता कि मेरी दशा खीते दुर मधीना की सी दोती

जिन दिनों में ईश्वर मेरी रका करता था,

३। जब उस के दीयक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था

धीर उस से खींचायाला पाकर में खंधेरे में स्वलता था॥

8। घे ता मेरी जवानी के दिन घे

जब ईश्वर की मित्रता मेरे हेरे पर प्रगट हाती थी।

ध । तक से तो सर्वशिक्तमान् मेरे संग रहता था थीर मेरे सहकेवासे मेरी खारे। खोर रहते थे॥ ६। तक मे अपने पंगा की मलाई से धोता था थीर मेरे पास की खटानी से तेस की धारास यहा करती थीं॥

 । जय जय में नगर के फाटक की खोर चलकर खुले स्थान में खपने बैठने का स्थान तैयार करता था।

द। तय तय जवान मुक्ते देखकर किए जाते श्रीर पुरनिये उठकर खडे हो जाते ये॥

र। द्रांकिम सेाा भी ब्रालने से कक जाते

थीर दाथ से मुद्द मूदे रहते थे॥

१०। प्रधान लोग चुप रहते घे

श्रीर उन की कीम तालू से सट जाती थी।

१९। क्योंकि जब की हैं। नेरा समाचार सुनता तब यह मुमें धन्य कहता था

ग्रीर जब कोई मुसे देखता तब मेरे विषय साची हेना था.

१२। इस कारण कि में दोहाई देनेष्टारे दीन स्थन की

ग्रीर व्यसदाय व्यपूर की भी कुड़ाता था।

<sup>(</sup>१) मूल में फल पक्ष ने के समय। (२) मूल में प्रधानी की याणी छिप जाती थी। (६) मूल में कान।

१३। जो नाम होने पर मा से सुक्षे स्नामीर्घाट देता मा

श्रीर मेरे कारण विधवा प्रानन्द के मारे गाती घी॥

98 । में धर्म की पहिने रहा थीर वह मुभी ्पहिने रहा

मेरा न्याय का काम मेरे लिये खागे श्रीर सुन्दर पगड़ी का काम देता था॥

१५। में ग्रन्धों के लिये ग्राखे

श्रीर लंगहो के लिये पांच ठप्तरता था।

१६। दरिद्र लोगों का में पिता उद्यस्ता

धौर जो मेरी पहिचान का न था उस के मुकड़में का दाल में पूछपाइ करके जान लेता था। १०। में कुंटिल मनुष्या की डार्ड ताड डालता ख़ौर उन का शिकार उन के मुंद से कीनकर

यचा लेता था॥

१८। तब मै चोचता था कि मेरे दिन वालू के किनके के समान यनिशानित होती

श्रीर श्रपने ही वसेरे में मेरा प्राय कूटेगा ॥ १९। मेरी जड़ जल की खोर फैली॰

श्रीर मेरी डाली पर श्रीस रात भर पडी रहेगी २०। मेरी महिमा च्या की त्यांश्वनी रहेगी

श्रीर मेरा धनुष मेरे दाथ में सदा नया दीता

जारमा ॥

भ्य । लोग मेरी ही ग्रीर कान लगाकर ठहरते ग्रीर मेरी सम्मति सुनकर चुप रहते ग्री॥

२२। जाय में बोल चुकता था तय वे कुछ थीर न वेलिते थे

मेरी वाते उन पर मेह की नाई वरसा करती थीं॥

२३। जैसे काग वरसात की वैसे ही मेरी भी बाट देखते थे

श्रीर जैसे कासात को ग्रन्त की वर्षा के लिये वैसे ही वे श्रास्त्रें लगाते। थे ॥ 28 । जब उन की कुछ खाशा न रहती तब में हंसकर उन की न्यम करता था श्रीर कीई मेरे मुद्द की विशाद न सकता था। अश्रीर कीई मेरे मुद्द की विशाद न सकता था। भ्रामें उन का मार्ग जुन लेता थीर उन में मुख्य उद्दरकर बैठा करता थीरा जैसा सेना मे राजा वा विलाय करनेहारीं के बीच श्रांतिहाता

३०. पूर अब जिन की अबस्या मुक्त से कम है वे मेरी हंसी करते जिन के पितायों को मैं अपनी भेड़ वक्तरियों के क्तों के काम के येग्य न जानता थां।

२। उन के भुजवल से मुक्ते वया लाभ दे। सकता था

उन का पै। चप ता जाता रहा घा॥

३। वे घटो बार काल के मारे दुवले पडे इस है

चे अन्धेरे खीर मुनसान स्थानों मे सूखी धूल फांकते हैं॥

8। ये काडी के श्राम पास का लेगिया सारा तोड लेते

थीर काड की चहे खाते हैं।

प्र । वे मनुष्या के बीच में से निकाले जाते हैं उन के पीड़े ऐसी पुकार दोती है जैसी चार के पीड़े ॥

६। डरावने नालों में भूमि के विलों में '
श्रीर चटाना में उन्हें रहना पडता है।

। वे माहिया के बीच रेफते

श्रीर बिच्छू पैधी के नीचे इकट्ठे पड़े रहते हैं।

। वे मूठी श्रीर नीच लोगों के बंध है

चें। मार मारके इस देश से निकाले गये थे।

ए। ऐसे ही लोग श्रव मुक्त पर लगते गीत गाते

श्रीर मुक्त पर ताना मारते है।

९०। वे मुभ से घिन खाकार दूर रहते

<sup>(4)</sup> मूल में खुली। (२) मूल में टटकीं। (३) मूल में मुह खीलते।

<sup>(</sup>१) मूल में कुसी के साथ टहराना नकारता था। ' (२) मूल में भागरहिता।

द्या मेरे मुंद पर पूकने से भी मदी खरते'॥ ११। रम्पर ने जो मेरी रस्सी खोलकर मुभी दुर्य दिया दें

से है मेरे सम्देन मूद में लगाम नहीं रखते॥ १२। मेरी दिहनी यालंग पर वजाब लेगा उठ खडे होते हैं

वे मेरे वाच सरका देते
थीर मेरे नाथ के सिये धुस' वाधते है।
वहा जिन के कोई सहायक नहीं
का भी मेरी डारी। को विशाइते
थीर मेरी विपत्ति का वडाते हैं।
वहा माना बढ़े नाके से घुसतर व बा पहते
थीर उज्ञाह के बीच है। मुस पर धावा करते

१५ । मुक्त की घयराष्ट था गई हैं थार मेरा रईसपन माना वायु में उड़ाया गया थार मेरा पुगल यादल की नाई जाता रहा है। १६ । श्रीर प्रव में शोकमागर में हुया जाता हूं दु ख के दिन व्याये हैं। १९ । रात की मेरी छड़िया हिंद जाती हैं? श्रीर मेरी नमीं में चैन नहीं पहती ॥ १८ । रंगर के यहे यल से मेरे वस्त्र का क्य यदल गया है

घर मेरे कुर्ते के गले की नार्ष मुक्ते जकह रखता है।

१९ । उस ने मुक्त की कीच में फैंक दिया है खार में मिट्टी छीर राध्य के तुरय हो गया हू॥ २० । में तेरा देश होई देता पर तू नही मुनता में मारहा देता हू पर तू मेरी छीर मुद्र किये रहता है॥

२१ । तृ मेरे लिये क्रूर है। गया है ख्रार खपने खली छाथ से मुक्ते मताता है ॥

२२। त्र मुक्ते वायु पर सवार कारके चढाता श्रीर खाधी के पानी में मुक्ते गला देता है। २३। सुको निश्चय है कि तू सुक्ते काल को व्या ग्रीर उस घर में पर्वारण जिस में सब प्रागी मिल जाते हैं॥ २४ । तीर्भा क्या कोई ग्रिस्ते समय दृश्य न घकार थ्रीर बया कोई विषत्ति के समय<sup>1</sup> दोहाई न २५। में तो उस को लिये रोता था जिस की दुर्दिन आये घे ग्रीर दरिद्र जन के कारण में जी से दु.खित द्वाता था॥ २६। जय मे फूशल का मार्ग नेादता या तब विपत्ति पही श्रीर जय में चित्रवाले का श्रासरा लगावे रहा तब यधकार का गया॥ २०। मेरा इदय निरंतर जनता रहता है मेरे दुख के दिन या गये है। २८। मे श्रीक का परिदादा पहिने पुर माना विना मुर्घ्य के चलता फिरता था श्रीर राभा में खड़ा हाकर दे।हाई देता या ॥ र । में गीद हा का भाई श्रीर शुतर्सुर्गी का समी है। गया हू ॥ 30 । मेरा चमड़ा काला हाक्तर वनसता, जाता है श्रीर तय के मारे मेरो चहिया जलती है। ३१। इस कारण मेरा बोगा वनाना विलाप से

३१ में ने जपनी जाखों के विषय बाचा

ख्रीर मेरा वासुरी वजाना रीने से बदल गया है ॥

सा में किसी कुवारी परक्योकर श्रांख लगाक ॥ ३। क्योंकि ईंग्वर स्वर्ग से कीन श्रम श्रीर सर्वमक्तिमान् कपर से कीन भाग बांटता है॥

<sup>(</sup>१) मूल में नुश से एक नहीं रस छोडते। (२) गुल में प्रापनी
टगरें। (२) मूल में पिपित की सहायता करते हैं।
(४) मूल में नुफ पर पयराश्ट पुनाई गई। (१) मूल
में नेरा कीय नेरे कपर उद्देशा फाता १। (६) मूल
में सुग्य के दिना ने मुझे पकसा है। (०) मूल में, गुफ़
पर से बिदती हैं। (८) मूल में नेरी नहीं सेशीं।

<sup>(</sup>१) गूल में होते इस कारण। (२) गूल में सीलती हैं श्वीर शुप नहीं होतीं। --

३। क्या वह कुंडिल मनुष्यों की विपत्ति स्रीर स्नमर्थ काम करनेहारी का सत्यानाश नहीं है।

श । क्या यह मेरी गांत नहीं देखता
क्या यह मेरे पग पग नहीं गिनता ॥
५ । यदि की व्यर्थ चाल चला हो क
या कपट करने की लिये हैं। हो हो के
६ । तो में धर्म के तराजू में तीला काक
कि ईश्वर मेरी खराई जान ले ॥
७ । यदि मेरे पग मार्ग से मुद्दे हों
या मेरा मन आखों को पी हे हो लिया हो।
या मेरे हाथों को कुछ कलंक लगा हो।
६ । तो में बीच बीक पर दूसरा खास
बस्त मेरा खेत उखाड़ हाला जास ॥
९ । यदि में किसी स्त्री के फन्दे में फंसा हो क
या अपने पहोंसी के द्वार पर घात

90 । तो मेरी स्त्री दूसरे की पिसनहारी हीए
श्रीर पराये पुष्प उस की भ्रष्ट करें।
90 । क्योंकि वह तो महापाप
श्रीर न्यायियी ने दश्ड पाने के योग्य श्रध्मम का

काम होता॥ १२ । क्योंकि ब्रह ऐसी श्राग है जो जलाकर नाथ कर देती है

बीर वह मेरी सारी उपन चखाड देती ॥

१३। जब मेरे दास बादासी मुक्त से कारहती रहीं तब यदि में उन का इक तुष्क जानता,

98। तो ईश्वार की उठ खंडे छोने की समय में क्या करता

भीर एस को लेखा लेने पर में क्या लेखा दें सकता॥

९५। जिस ने मुक्त की पेट में गठा क्या उस ने स्य की भी न गठा

क्या एक ही ने इस दोनों को गर्भ में न रचाथा॥

१६। यदि मे ने कंगाले। को एउछा पूरी न क्रिई हो

वा मेरे कारण विश्ववा की क्रांखें कभी रह

१०। या में ने प्रपना टुकड़ा प्रकेश खाया है। श्रीर उस में से स्रपमुख न खाने पाये हैं।, '

१८। (पर घह मेरे खड़कपन ही से मुक्ते पिता जानकर मेरे सम बढ़ा है

श्रीर में करम ही से विधवाको पालता खाया हू), १९। यदि में ने किसी को वस्त्र विना मरते हुए वा किसी दरिद्र की विन खोड़ने देखा हो

२०। श्रीर उस की श्रपनी भेड़ी की जन के काउड़ेन दिये हीं

श्रीर एस ने गर्म द्वाकर मुक्ते आशीर्वाद न दिया दी',

२१। वा यदि मैं ने फाटक में खपने सहायक देखकर

खपमुखो के मारने की श्रपना द्वाच उठाया

२२ । तो मेरी वाट पखीडे से सखड़कर गिर पड़े बीर मेरी मुजा की हड़ी टूट जाएं ॥

२३। ईश्वर के प्रताप के कारण में ऐसान कर सकता था

क्योक्ति उस की छोर की विपत्ति के कारण में धरधराता था॥

२४ । यदि में ने सेनि का भरेग्सा किया होता वा कुन्दन की अपना श्रास्य कहा होता,

२५। वा ग्रपने बहुत से धन

वा श्रापनी वड़ी कमाई के कारण श्रानन्द किया देशता,

२६ । या पूर्व की चमकते

वा चन्द्रमा की महाशोभा से चलते हुए देखकर, २०। में मन ही मन बहक जाता

भीर अपने मुद्द से अपना दाच चूमा दीता,

स्दा तो यह भी न्यायियों ने देवह धाने के योग्य याध्यमी का काम होता

(१) मूल में. उस की कन्द ने मुक्ते आशीर्थाए न दिया हो। (२) मूल में मेरी मुखा नश्ट से टूट जाए। (३) मूल में मेरा हाथ मेरे मुह की पुमता।

<sup>(</sup>१) मूल में नेरा पाव दीड़ा हो।

क्योंकि रेश करके में ऊपर के ईश्वर के विषय पाख्य करता॥

२४ । यदि में ने स्नपने वैरी के नाश से स्नानन्द किया होता

वा जब उस पर विपत्ति पड़ी तब उस पर फूल उठा दोता,

इ०। (पर मैं ने न तो उस की साप हेते हुए न उस के प्रायदगढ़ की प्रार्थना करते हुए अपने मुद्दे से पाप किया है),

३९ । यदि मेरे हेरे के रहनेहारी ने यह न कहा देशता

कि ऐसा कोई कहा मिलेगा जो इस के यहां का मांस खाकर तृप्त न हुआ हो,

इ२। (परदेशी की सहक पर टिकना न पहता था मै खटोही के लिये अपना द्वार खुला रखता था), इइ। यदि मै ने खादम की नाई खपना खपराध इस लिये कापा होता

क्रीर व्यपना व्यध्नमं मन में किपाया देता, इह । कि मै बड़ी भीड से त्रास खाता वा कुलीनेंं से तुच्छ किये जाने का भय मानता जिस से मैं द्वार से बिना निकले खुयचाय रहता—

अभ भला होता कि मेरे कोई मुननेहारा होता सर्वशक्तिमान श्रमी मेरा न्याय चुकार देखी मेरा दम्लखत यही है

भला होता कि की शिकायतनामा मेरे सुदुर्द ने लिखा है सा मेरे पास होता ॥

र्झ । निश्चय में उस की श्रयने कंधे पर उठ।ये फिरता

चीर सुन्दर पशकी जानकर प्रापने सिर में खांधे रहता॥

इ०। में उस की खपने पा पा का लेखा देता में उस के निकट प्रधान की नाई निडर जाता॥ इट। यदि मेरी भूमि मेरे विक्त दोहाई देती हो बीर उस की रेद्यारिया मिलकर रोती हो, इरं। यदि में ने खपनी भूमि की उपस्र विना मलूरी दिये खाई वा उस के मालिक का प्राम हुड़ाया हा, 80। तो गेंडूं के बदले कड़वेडी छीर जब के बदले जगली घास उगे॥ इस्यूब के बचन पूरे हुए है॥ (एसीहू का यान)

दिन ता चन तीना पुरुषों ने यह देखकर कि अय्यूच अपने लेखे में निर्देश है उस की उत्तर देना कोड़ दिया॥ २। श्रीर बूजी बारकेल् का पुत्र रलीहू जी राम् के कुल का था उस का कीप भड़क उठा कि उस ने परमेश्दर की नहीं अपने ही की निर्देश ठहराया॥ ३। फिर अय्यूच के तीनों मित्रों के विरुद्ध भी उस का कीप इस कारण भड़का कि वे अय्यूच की उत्तर न दे सके तीभी उस के दोपी ठहराया॥ ४। एखीहू ती अपने की उन से कीटा जानकर अय्यूच की बातों के बन्त की बाट जीहता रहा॥ ५। पर जब एखीहू ने देखा कि ये तीनों पुरुष कुळ उत्तर नहीं देते तथ उस का कीप भड़क उठा।

६। से। यूजी वारकोल् का पुत्र रखोटू कहने लगा कि मै तो जवान हू थी। रतुम बहुत वूढ़े हे।

इस कारण में स्कारहा थीर खपना मत तुम की कताने से हरता था॥

श में सीचता था कि जो दिनी हैं विही वार्त करे

थीर जा बहुत बरम के हैं वे ही बुद्धि मिखारं॥ ८। परन्तु मनुष्य में षात्मा तो है ही

थ्रीर सर्वर्थासमान अपनी दिई दुई सांस से है उन्हें समभने की यासि देता है।

(। जो खुंहमान है से खड़े खड़े लोग हो नहीं श्रीर न्याय के सममनेहारे बूढ़े ही नहीं होते॥ १०। इस लिये में कहता हूं कि मेरी भी सुनी, मैं भी खपना मत बताजगा॥

१९। में ते। तुम्हारी खातें सुनने की ठएरा रहा

<sup>(</sup>१) मूल में तालू। (२) मूल में याह। (३) मूल में प्रापनी , नीद में। (१) मूल में कुला।

<sup>(</sup>१) मूल में स्पैये। (२) मूल में सुन।

म तुम्हारे प्रमाण सुनने के लिये ठएरा रहा जय कि तुम कहने के लिये कुछ खोजते रहे॥ १२। में चित्त लगाकर तुम्हारी सुनता रहा पर किसी ने अय्युष्ठ के पन का खरहन नही थीर न उसंकी खाता का उत्तर दिया॥ १३। तुम लोग मत समभो कि इस की ऐनी वृद्धि मिली है उस का खरडन मनुष्य नहीं ईश्वर ही कर सकता है ॥ **98 । जा वाते उस ने कहीं से मेरे** विकट्ट ते। नहीं वाही थ्रीर न ने तुम्दारी सी वातीं से उस के। उत्तर १५। वे विस्मित दृश् थीर फिर कुछ उत्तर नहीं ਵੇਜੇ ਵੇਂ उन्हों ने बाते करना होड़ दिया'॥ १६। से वे के कुछ नहीं वे। लते ग्रीर वृपवाप खहे रहते है , इस कारण में ठहरा रहा॥ १०। पर श्रब में भो कुछ कटूगा में भी अपना मत प्रगट करता॥ १८। क्योंकि मेरे मन में वाते भरी है थीर मेरा कात्मा मुक्ते उभारता है॥ ९९। मेरा मन उस दाखमधु के समान है जी खोला न गया हो वह नई कुंच्यिया की नाई फटा चाहता है। २०। शान्ति पाने के लिये में वेश्लंगा मै मुद्द खोलकर उत्तर दूगा॥ ं २९। कही में किसी का पत्त न करू थै।र किमी मनुष्य से ठक्षुरसाहाती वार्त न कस ॥ २२। में ते। ठकुरसे। हाती कहने की जानता भी नही

नहीं तो मेरा सिरजनदार क्षण भर में मुक्ते

चठा लेता ॥

## 33. तीभी हे श्रयूव मेरी वात सुन

थै।र मेरे सब बचनें। पर कान लगा ॥

२। मै ने तो श्रपना मुद्ध खोला है थ्रीर मेरी जीभ मुह में चुलघुला रही है। ॥ ३। मेरी वाते अपने मन को सिधाई ने हानी चे। चान में रसता रू से। खराई में साथ कटूंगा ।। प्र। में ईण्वर के स्नात्मा का रचा हुखा हू थीर सर्वधात्तमान् की सास से मुक्ते जीवन मिला है॥ **५ । यदि तू मुक्ते उत्तर दे सको ते। दे** मेरे साम्दने अपनी वार्ते क्रम से रचकर खडा हा जा॥ ६ । देख में ईपवर के लेखे तुभ साष्ट्र सै मी सिट्टीका बना हुआ। 🛭 🛭 ध मुन तुमों मेरे डर को मारे घवराना न पहेंगा थ्रीर न तूमेरे वेक्ष से दवेगा॥ द। नि मदेह तेरी ऐसी वात मेरे कान पड़ी थ्यार में ने सेरे ऐसे वचन सुने हैं कि, ए। मै ता पवित्र श्रीर निरपराध थ्रीर निष्क्षलंक हू श्रीर सुक्त मे प्राधर्म नही है। १० । देख यह मुक्त से कारहने के दांव टूट ढूंढ़कर मुक्ते व्यपना शत्रु जिनता है। १९। वह मेरे पावा का काठ में ठे।कता श्रीर मेरी सारी चाल ताकता रएता है॥ १२। सुन इस में ते। तू सञ्चा नहीं है मै तुभी उत्तर देता हूं र्दश्वर ते। मनुष्य से वडकर है। १३। तू उस से स्वो मुवाहुमा लखा दे कि वह ता अपनी किसी बात का लेखा नहीं देसा ॥ 98। ईश्वर तो एक क्या व्यन दो प्रकार से भी बाते करता है पर लोग उस पर चित नही लगाते॥ १५। स्वप्न में वा रात की दिये हुए दर्शन से जब मनुष्य भारी नीन्द में पहे रहते हैं वा विक्रीने पर कघते हैं,

<sup>(</sup>१) मूल में याता ने उन से कूच किया।

<sup>(</sup>२) नूल में यापना यांग उत्तर दूगा।

<sup>(</sup>१) मूल में बोली है। (२) मूल में नेरे होठ कहेंगे।

पर । तब घट मनुष्या के कान खेलिता ग्रीर उन की शिक्षा पर क्षाप लगाता है, 99 । जिस से यह मनुष्य की उन के काम से रीके थीर पुरुष में गर्ध न स्नज़ुरने पार'॥ १८। घर उस की कबर में चहने नहीं देता ग्रीर उस का जीवन एशियार से खाने नहीं देता॥ १९। यद ताडुना किसी की दाती है कि यह विकीने पर पहा यहा तहपता है कीर उस की रही रही में लगातार गडबड रोता है, =0। यहां तक कि उस का लीव रोटी से श्रीर उस का मन स्वादिष्ठ भीवन से विन खाता 👻 ॥ = १। उस की देव यहा लों गल जाती कि यह देखी नही वाती ग्रीर उस की र्राष्ट्रया जी पहिले दिखाई न देती थी से निकली देख पड़ती है। ३३। निदान यह कवर के निक्षत पत्चता ग्रीर उस का बीवन नाग करनेहारे। के वम मे ਦੇ। ਰਾਜਾ ਦੇ ॥ = । यदि उस की लिये काई विचयर्ष दत मिले से। इसार में में ग्या ही हा थीर मनुष्य की निधाई वता सके, =8। ते। रम्पर वस पर खनुमूद करके कहेगा उसे घचाकर फ़घर में न पहने दें मुक्ते क्रुड़ीती मिली है। = । उस मनुष्य को देद खालक की देव से प्रधिक ताली हैं। जाग्गी वस की जवानी के दिन किर बारंगे। **६६ । वह इंज्वर से विनती करेगा श्रीर वह उस** से प्रमन्न द्वागा में। यह प्रानन्द करके ईश्वर का दर्शन करेगा गीर ईगर मनुष्य की क्या का त्या धर्मी कर देता है ए 20 । यह मनुष्णे के मारूने गाकर कहता है कि

(१) मूल में फीर पुरुष से गर्थ खिपाए।

के प्रम मूगती मृशती माना प्रनदेखे है। जाते हैं।

में ने पाप किया ग्रीर सीधे की टेठा कर पर उस का वदला मुक्ते दिया नही गया॥ २८ । उस ने मेरा जीव कवर मे पहने से यसाया है से। मैं। चित्रयासे की देखा।॥ २ । सुन रेसे रेसे की सब काम र्द्यकर पुरुष के साथ दें। बार क्या बरन तीन । वार भी करता है। 50 । जिस से उस की कवर से बचार ग्रीर यह जीवनलेख के उजियाले का प्रकाश पार ॥ ३१। हे खळ्व कान लगाकर मेरी चुन चुप रह मै चे। सता रहू॥ इर। यदि तुमी वात कप्नी हो तो मुमी उत्तर दे कट दे क्योंकि मैं तुमी निर्देश उदराना चाहता हू ॥ ३३। नहीं तें तू सेरी सुन चुप रह में तुमें युद्धि की वात सिखानगा ॥ (एसीट्र का यथन)

28. फिर्म स्लीष्ट्र या भी कदता गया, शा हे झांड्रमाना मेरी बात सुना खार हे चानिया मेरी बाता पर कान लगाओा ॥ शा स्थांकि जैसे जीम में चखा जाता है वैसे ही बचन कान से परखे जाते है ॥ ॥ इम न्याय की बात चुन लं खार मिलाकर भली बात बुम लं॥ ॥ । खायूब ने कहा है कि मै निर्दाय हू पर ईश्वर ने मेरा न्याय विज्ञाड दिया है ॥ है। मै सम्लाई पर हू तीभी मूठा ठहरता हू में निरपराध हू पर मेरा घाव खसाध्य है ॥ । बायूब के तुल्य कीन पुरुप है जो ईखर की निन्दा पानी की नाई पीता है, ह। जी खनर्थ करनेहारी का साथ हेता

<sup>(4)</sup> मूल में भेरा कीवन । (4) मूल में फेर लाए।

<sup>(</sup>३) मूल में तालू से।(१) मूल में सीर।

थ्रीर दुष्ट मनुष्यों की स्थाति रदाता है। ९। उस ने तो कहा है कि मनुष्य की इस से कुछ लाभ नहीं

कि वह प्रानन्द से परमेश्वर की स्वाति रक्खे।

१०। इस लिये हे समभवाला मेरी सुना कि

दुष्ट काम करना यह ईश्वर से दूर रहे

थीर सर्वशक्तिमान से यह दूर ही कि रेठ।

काम करे।

१९। वद मनुष्य की करनी का वदला देता श्रीर एक एक की श्रपनी श्रपनी चाल का फल सुगताता है॥

१३। नि सन्देश चेय्वर दुष्टता नशीं करता
श्रीर न सर्वेशक्तिमान् न्याय विमासता है॥
१३। किस ने पृथियी की उस के श्राध सै।पा
वा किस ने सारे जगत का प्रवन्ध किया॥
१४। पाँद उस का ध्यान व्यपनी श्री श्रीर शा
श्रीर वह व्यपना व्यात्मा श्रीर सांस व्यपने श्री
में समेट से

१५। तो सब देष्ट्यारी एक सग नाम देगि श्रीर मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा॥ १६। से इस की सुनकर समक रख श्रीर मेरी इन बातों पर कान लगा॥ १६। जो न्यायका वैरी दी क्या यह मासन करे जो पूर्वा धर्मी है क्या तू ससे दुष्ट ठहराएगा॥ १८। क्या किसी राजा से ऐसा कहना उचित ह

वा प्रधानों से कि तुम दुष्ट हो ॥ १९ । ईडवर तो हाकिमीं का पक्ष नही करता श्रीर धनी श्रीर कंगाल दोने। की श्रपने बनाये हुए जानकर

उन में कुछ भेद नहीं करता
२०। खाधी रात की पत भर में ये मर जाते हैं
थीर प्रजा के लेगा लडखडाकर जाते रहते हैं
थीर प्रतापी लेगा विना हाथ जगरे उठा लिये
जाते हैं।

२९ । क्योंकि ईश्वर की श्रांके मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहतीं ' श्रीर घष्ट उस के पा पा को देखता रहता है। २२। ऐसा श्रीधपारा घा घोर श्रधकार नहीं है जिस में श्रमर्थ करनेहारे हिप सर्वे॥

>३। क्योंकि उस की मनुष्य पर चित्त सरााने का कुछ प्रयोजन नहीं

से। गनुष्य उस के भाष क्यो सुकट्टमा सहै। २४। यह यहे यहे यसयाने का पूक्रपाक के विना सूर सूर करता

श्रीर उन के स्थान पर श्रीरों की कहा कर देता है॥

२५ । से यद चन के कामी के। मली मिति जनता है

घष वर्षे रात में ऐमा चलट देता कि ये चूर चूर हा जाते हैं॥

म्ब । यह चन्दे दुष्ट जानका

सभी के देवते मारता है।

29। क्योंकि उन्होंने उस के पीके चलना केंद्रि दिया श्रीर उस के किसी मार्ग पर चित्त न सगाया ॥ २८। से उन के कारण कगासें की दोहाई उस तक पहुंची

क्रीर दीन सोगों की दे। हाई उस की मुन पड़ी।

२९ । जय यह चैन देता ते। उसे कीन देायी ठदरा सकता है

थीर जय यह मुद्द फेर लेता तय कीन उस का दर्भन पा सकता है

जाति भर थार श्रकेले मनुष्य देनों के साथ उम का यहां नियम है,

इ०। जिस से भक्तिशीन राज्य करता न रहे.

ग्रीर प्रजा फंसाई न जाए॥

३९। क्या किसी ने कभी ईश्वर से कदा कि में ने दयह सहाम पाने का युराई न कसंगा,

इन्। को फ़ुक मुक्ते नहीं सूक्त पहुता से। तू मुक्ते दिखा दे

थ्रीय यदि में ने टेढ़ाकाम क्रिया छा ते। आसारी को विशान करना।

३३। क्या घट तेरे ही सन के प्रनुसार घटला दे

तू तो उस से जायसत हैं सो मुक्ते नहीं तुकी की चुनना दोगा इस कारक की तुक्ते समक्ष पड़ता है से कह दे। इस । सब जानी पुरुष बरन जितने खुंद्धिमान मेरी सुनते हैं। सो मुक्त सं कहेंगे कि

स सध्या ग्या इप् । खण्यूय चान की यातें नहीं कहता खार न उस के घचन समक्ष के साथ होते हैं ॥ इहं । भला होता कि खण्यूय खला ली परीका मे

रहता
क्षेति उस ने अनर्थियों के से उत्तर दिये हैं॥
इ०। खीर यह अपने पाप में विरोध यङाता
स्रीर हमारे योच ताली यक्षाता
जीर ईडवर के विक्ष यहत सी वात कहता है॥

(एसीरू की वारी)

#### ३५. फिर गलीह यों भी कहता गया कि

२। व्या तू एसे प्रपंता एक समसता है व्या तू फहता है मेरा धर्म ईस्टर के पर्न से व्यक्तिक है.

ह । कि तू कदता है कि मुझे बबा लाभ अपने पाप के हूट काने में क्वा लाभ चठाकता ॥ ४। में ही तुमें

थीर तेरे सार्थियों की भी एक सा उत्तर देता हू॥ ५। खाकाण की खार हुए करके देख

या आकाण का आर हुए करक दात थार बाकाणमध्स की ताक जी तुम से कवा है ६। यदि तू ने पाप किया है। ती रंखर का क्या विग्रहता

चारे तेरे अपराध यहुत ही दे। तीभी तृ उस के साथ यम करता॥

। यदि तूधमा द्वाता उस की क्यालाभ श्रीर तुभासे उस की क्यामिलता॥

द। तेरी हुप्रता का फल तुम रेडे ही पुरुष के। शीर तेरे धर्म का फल भी सुम रेडे ही मनुष्य की प्राप्त होता है॥

र । यष्टुत ग्राधेर नाने के कारण वे चिल्लाते हैं

खीर यसवान के बाधुबस के कारब वे दोहाई देते हैं॥

१०। पर कोई यह नहीं कहता कि मेरा सिरजन-हार ईण्यर कहां है

का रात में भी गीत गवाता है,

१९। थीर इसे पृष्टियी के पशुषी से प्रधिक शिका देता

श्रीर धाकाश के पविषे से खिधक श्रुहिमान करता है।

पर । वे दोधाई देते पर कोई उत्तर नहीं देता यह यूरे लोगों के घमगढ़ के कारण होता है ॥ पद । निरुच्य ईर्य्यर व्यर्थ वार्त नहीं सुनता थीर न सर्वश्राक्तिमान् उन पर चित्त लगाता है ॥ पह । तू तो कदता है कि घट मुक्ते दर्शन नहीं देता पर यह मुक्तद्वमा उस के साम्द्रने है से तू उस की वाट लोहता रह ॥

१५। पर धभी तो उस ने कोष करके दगड़ नहीं दिया

श्रीर श्रीममान पर चित यद्दुत नहीं लगाया ॥ १६। इस कारण श्रय्यूच मुद्द व्यर्थ खीलकर श्रद्धानता की वार्ते यद्दुत बढ़ाता है॥

### ३६. फिर एलीहू ये। भी कप्टता गया

२। कुछ ठररा रह में तुभ की समभाका। क्योंकि ईंग्यर के एक में नुने कुछ कीर भी करना है।

३। मै अपने चान को वात दूर से ले खालंगा खीर खपने सिरतनदार की धर्मी ठदरालंगा॥

8। निश्चय मेरी याते भूठी न शेशी की तेरे सा है से पूरा जानी है।

थ । सुन केंग्रहर सामर्थी है पर किसी की सुच्छ नहीं कानता

यह समभने की श्रीक्त में समर्थ है। ६। यह दुष्टी की जिलाये नहीं रखता श्रीर दीना की उन का इक देता है। ९। यह धोर्मियों से स्वयंनी स्रोखें नहीं फेरता बरन उन की राजाओं के सग उसा के लिये विद्वासन पर बैठालता श्रीर वे जंचे पद की प्राप्त करते हैं ॥ । द। श्रीर चाहे वे सकतों में जकहे जाएं श्रीर दु खदाई रिस्पीं से बांधे जाएं, ९। तो ईश्वर उन पर उन के काम श्रीर उन का यह अपराध प्रगट करता है कि 'उन्हों ने गर्व किया है ॥ १०। वह उन के कान शिका सुनने की खोलता श्रीर उन की अनर्थ काम होइने की कहता है ॥ १९। यदि वे सुनकर उन की सेवा करें ती वे अपने दिन कल्याय से श्रीर अपने वरस सुख से कार्टंगे ॥ १२। पर यदि वे न सुनं तो वे हिषयार से नाश दें। जाएंगे

थीर उन का प्राय प्रजानता में कूटेगा ॥ १३। पर जी मन ही मन भक्तिहीन हीकर क्रीध वकाते

श्रीर जब वह उन की बांधता है तब भी दोहाई नहीं देते॥

98। वे तो जवानी से सर साते श्रीर उन का जीवन लुद्धों का सा नाग होता है। 991 वह दुखियों को उन के दुख ही के द्वारा कुटाता

ग्रीर उपद्रव ही को द्वारा उन का कान खोलता है॥

९६। यह तुस को भी लुभाकर क्रोग के मुद्द में से निकालता

थ्रीर ऐसे चाहे स्थान में अद्या सकती नहीं है पहुचाता

श्रीर चिक्रना चिक्रना भाजन तेरी मेन पर लगाता है॥

१०। पर तू ने दुष्टों का सा निर्योय किया है । निर्योय ग्रीर न्याय तुम ने लिपटे रहते हैं ॥ १८। देख तू जलजलाइट से समस्के ठट्टा मत कर थीर न प्रायोज्ञेचल की अधिक व्यडाः जानकर मार्ग से सुंड जा॥ थर। म्यान जिलाने ही के कारण

१९ । क्या तू चिल्लाने ही के कारण वा वहा वल करके लेश से छूट जाएगा ॥ २०। उस रात की यांभिलापा न कर जिस में देश देश के लोगा श्रपने खपने स्थान से मिट जाएंगे॥

२१ । चौक्स रह श्रनर्थ काम की ग्रोर मत फिर तू ने तो दुःखें से ग्राधिक इसी की चारा है २२ । सुन ईश्वर ग्रपने सामर्थ्य से कवे कवे काम करता है

ष्य के यमान िखानेद्वारा कीन है। २३। किस ने ष्य के चलने का मार्ग ठएराया है श्रीर कीन एस से कह सकता है कि तू ने ठेठा काम किया है।

२४। उस की करनी की महिमा करने की समरण रख

जिस का गीत मनुष्यों ने गाया है। २५। सब मनुष्य सस की ध्यान से देखते श्राये है श्रीर मनुष्य उसे दूर दूर से देखता है। २६। सुन ईश्वर महान् श्रीर हमारे ज्ञान से परे हैं क

ग्रीर उस के बरसें की गिनती यनन्त है।

२०। वह तो जल की बूंदे खीच लेता है

वे कुहरे के साथ मेह होकर गिरती हैं।

२८। वे कचे कुंचे बादलों से पड़ती है।

ग्रीर मनुष्यों के कपर बहुतायत से बरसती हैं।

२८। फिर क्या कोई बादलों का फ़ैलना

ग्रीर उस के महल में का गरजना समक

सकता है।

इ०। देख यह खपने साम्हने उज्जियाला फैलाता श्रीर समुद्र की घाष्ट की ठांपता है॥ इ०। इस प्रकार से यह देश देश के लेगों का न्याय करता

थ्रीर भेाजनवस्तुरं बहुतायत से देता है<sub>।। '</sub>

<sup>(</sup>१) मूख में ग्रीर तेरी नेज की उतराई चिकनाई से मरी

<sup>(</sup>३) मूल में दुष्ट की निर्णय से भर गया।

<sup>(</sup>१) वा दीनता। (२) मूल में जब की।

इर । बह विजली की दोनों हाथ में भरके<sup>1</sup> उसे निशाने में लगने की श्राज्ञा देता है। ३३। उस की अब्ब से उस का समाचार मिलता है

कीर भी मगट करते हैं कि यह चका खाता है।

#### ३७ किर इस पर मेरा दृदय धरधराता

थार थपने ठिकाने नहीं रहता॥ २। उस के बोलने का शब्द थीर जो ग्रव्द उस के मुद्द से निकलता है उस का सुना ॥

३। घर उस की सारे खाकाश के तसे श्रीर अपनी विखली पृषिद्यी की होर ली भेजता है ॥

8। उस के पीछे गरजने का शब्द होता है वह अपने प्रतापी शब्द से गरजता है श्रीर जब वह स्रपना शब्द सनाता तब विनती लगातार चमकने लगती है ॥

ध । देश्वर गरजकार खपना शब्द ग्रद्धत रीति से सुनाता है

थ्रीर बढ़े बढ़े काम करता है जिन की हम नहीं समऋते n

६। वह तो हिम से कहता है पृष्टिकी पर गिर भीर मेह को श्रीर भारी वर्षा की भी

रेसी ही याद्या देता है।

०। यह सब मनुष्यों का काम वन्द कर देता है किस से उस के बनाये दुर सब मनुष्य उस की पद्याने ॥

८। तब वनपशुषाह में जाते थीर अपनी अपनी सारदों से रहते हैं। र । दक्किन दिशा से ववंहर श्रीर उतरदिया से काड़ा श्राता है। १०। ईप्रवर की सांस की प्रक्ष से वरफ पड़ता है तम सलाशयों का पाट सम साता है। १९। फिर घह घटायो की भाफ से लादता ग्रीर श्रपनी विजली से भरे हुए उजियाले का वादल फैलाता है॥

१३। थ्रीर व्यष्ट उस की खुद्धि की युक्ति से घुमाये हुए फिरता है

इस लिये कि जो जो खाचा वह उन की दे सोई से ससाई हुई पृष्टिसी के जयर प्ररी करे। पइ। चादे ताड़ना देने चाहे अपनी पृणिकी की भलाई करने

चा हे मनुष्यों पर क्रक्णा करने के लिये यह उस को लेखाता है।

१४। हे अण्युव इस पर कीन लगा खरा रह श्रींर ईश्वर के बारचर्यकमा का विचार कर ॥

१५। क्या तू जानता है कि ईंग्र्वर क्योंकर श्रपने बादला की श्राज्ञा देता

ग्रीर प्रपने बादल की विजली चमकाता है॥

१६। क्या तू घटायों का तीलना

या सर्वज्ञानी के छ। रचर्यकर्म जानता है।

५७। जब पृथिबी पर दक्किलनही के कारण सब कुछ चुपचाप रहता है<sup>१</sup>

तब ते। तेरे चस्त्र तुक्ते गर्म लगते हैं।

१८। फिर क्या तूं उस का संग्री देशकर उस ष्याकाशमण्डल के। तान सकता है

जा ठाले हुए दर्पण के तुल्य पाठ है।

१९। तू इमे यह सिखा कि उस से क्या कहना ँ चाहिये

इस तो श्रंधियारे को सारे अपने वचन ठीका नही रच सकते॥

२०। क्या उस की वताया कार कि में खेलने चाहता हू

<sup>(</sup>१) मूल में दोना हाय उजियासे से ढापकर।

<sup>(</sup>२) मूल में नियाना मार्पेहारे की माई।

<sup>(</sup>३) मूल में यापने उजियासे।

<sup>(8.</sup> मूल में तब उन्हें नहीं रोकता।

<sup>(</sup>१) मूल में हाय।

<sup>, (</sup>१) मूल में कीटरी से । (२) मूल में विखेरिनहारी से । (१) मूल में अब एविबी दक्खिनहीं से पुपषाप देाती हैं।

क्या कोई ग्रपना सत्यानाश चाहता है। ५१ । अभी ता बाकाशमग्रह में का बहा प्रकाश देखा नहीं जाता पर वाय चलकर उस की शुद्ध करता है। क्द। उत्तर दिशा से सीने की नी ज्याति स्नाती है र्फ्यूटर कैसे हो मययाग्य तेज से खाभवित है। भा सर्वशक्तिमान् ले। स्रति सामर्थी है सीर जिस का भेद इस से पाया नहीं जाता से। न्याय श्रीर पूर्ण धर्म की नहीं विगाहने का ॥ 28। इसी से मन्जन उस का भय मानते है श्रीर के अपने लेखे युद्धिमान है उन पर घह द्र्ष्यि नहीं करता ॥

(यहोवा श्रीर ग्रस्यूय का सवाद )

## ३८. तब यहोवा खय्यूब से खाधी में से कहने लगा,

२। यह कीन है जो अज्ञानता की बाते कहकर युक्ति की विगाडने चाहता है । ३। पुरुष की नाई अपनी कमर बाध में तुक से प्रवन करता हू थीर तू मुक्ते वता दे॥ ४। जब में ने पृथियों की नेव डाली तब त कहां घा

यदि तू समभदार हो तो वता दे। थ। उस की नाप किस ने ठइराई क्या तू जानता है

उस पर किस ने होरी हाली ॥

६। उस की कुर्सिया कीन सी घला पर रक्ति गर्इ

किस ने उस के कोने का पत्थर खिठाया, **७। जब कि भार के तारे एक एग ग्रानन्द से गाने** श्रीर परमेश्वर के स्व पुत्र जयजयकार करने

८। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला माना वह गर्भ से फूट निकला

तव किंच ने द्वार मून्दिकॉर चैंस की रीक दिया, १। सब कि मै ने उस की बादल पहिराया कीर छोर अन्धकार से लपेट दिया. १०। धीर उस के लिये सिवाना वाधा क्षीर यह कहकर वेड्डे खैार किवाड़े लगा दिये कि, १९। यहीं तक था थीर खारो न घठ थीर तेरी चमंडनेहारी लहरें यहीं श्रम जाएं॥ १२। क्या तूने जीवन भर मे कभी भीर की ब्राचा दिई

थीर पद्द की उस का स्थान जताया है, १३। कि यह पृथियी की है। रें की उठाकर द्रष्ट लोगो को उस पर से काह दे। 98। यह रेसा वदलता है जैसा मेाहर की काप के नीचे मिट्टी बदसती है

थीर रव वसूर माना वस्त्र पहिने हुए दिखाई देती है

१५। श्रीर दुष्टीं का चित्रयाला चन पर से चठा लिया जाता है

थ्रीर उन की बढ़ाई हुई बांद्द ताेड़ी जाती है। १६ । क्या तू कभी समुद्र के सेतों तक पहुचा है

वा गाहिरे सागर की घाह में कभी चला फिरा है।

९७। क्या मृत्यु के फाटक तुम पर प्रशट धुर क्या तू घोर अधकार के फाटकों के। कभी देखने पाया है।

१८। क्या तूने पृष्यित्री का पाट पूरी रीति से समभ लिया

जा तूयह सब जानता हा ता बतला दे॥ ९९। उजियाले के निवास का मार्ग कहां है क्रीर अधियारे का स्थान कहां है। २०। क्या तू उसे उस के सिवाने तक इटा सकता थीर उस के घर की डगर पंडिसान सकता है। २१। <sup>निःचदेह</sup> तू यह सब कुरू जानता होगा क्यों कि तू ते। उस समय उत्पन्न हुका था

<sup>(</sup>१) मून में, दयाने । (२) मूल में धार्येरा कर देता है।

<sup>(</sup>क) मूल ने बेठाई गई।

<sup>(</sup>१) मूल में ती हा। (२) मूल में साड़ी हो जाती है। (६) प्रयास मधियारा ।

ख्रीर तू बद्दत दिनी देशा। २२। फिर क्या तू कभी हिम के भग्रहार में पैठा वा कभी श्रोलें के भगडार की देखा है. २३। जिस की मैं ने संकट के समय थीर युद्ध थीर लड़ाई के दिन के लिये रख क्रीड़ा है॥

२३। किस मार्ग से उजियाला फैलाया जाता श्रीर पुरवाई पृषिधी पर वहाई। जाती है॥ २५। महावृष्टि के लिये किस ने नाला काटा श्रीर कड्कनेद्दारी विजली के लिये मार्ग वनाया है।

र्ध। कि निर्जन देश मे थै।र जगल में जहां कोई मनुष्य नही रहता 🔎 पानी व्यसाकरः

२०। उजाङ् ही उजाङ् देश की भीचे ग्रीर हरी घास स्मार ॥ २८। क्या मेह का कोई पिता है थीर छोस की व्रदेकिस ने जन्माई॥ भ । किस को गर्भ से बरफ निकला ं श्रीर आकाश से गिरे हुए पाले की कीन जनी। ३०। जल पत्थर के सतान जम<sup>े</sup> जाता है थीर ग्राहिरे पानी के जपर जमावट हाती है॥ ३१। त्या तू कचपचिया का गुच्छा ग्रथ सकता वा मुराशिया के वधन खेल सकता है॥ इश क्या तूराधियों को ठीक ठीक समय पर चदय कर सकता

वा सप्तर्षि की साथियों समेत लिपे चल सकता

३३। क्या तू श्राकाशमण्डल की विधिया जानता खीर पृण्यित्री पर उन का ग्राधिकार ठहरा सकता है॥

३४ । क्या तू वादलें। को अपनी वासी सुनार<sup>8</sup> कि बदुत जल सुभ पर बरसे॥

३५। यया तू विकली की श्राचा दे सकता है। कि यह निकलकर कहे क्या ग्राज्ञा॥ **३६। किस ने प्रन्त करण में यूद्धि उपकार्द** ग्रीर मन में सममने की शक्ति किस ने दिई है। ३०। कीन खुद्धि से बादलों की गिन सकता श्रीर श्राकाश के कृष्यों को <sup>ह</sup> चगड़ेल सकता, ३८। जब घूलि जम जाती खीर छेले एक दूसरे से सट जाते हैं। इरं। व्या तू सिंहनी के लिये अहेर पकड़ सकता श्रीर जवान सिंहा का पेट भर सकता है। 80 । वे मांट मे<sub>-</sub>वैठते श्रीर बाद में घात संगाये दखकर रहते हैं ॥ ४९। फिर जब कीवे के बच्चे ईश्वर की देशाई देते हुए निराद्वार चहते फिरते है तब उन के। छाद्वार कीन देता है॥

व्या तू ठाग पर की अनैसी वकरियों के जनने का समय जानता है

जब र्हारोंग्रया वियाती है तब क्या तू देखता रहता है।

२। क्या तू उन की महीने ग्रिन सकता क्या तू उन के, वियाने का समय जानता है ॥ ३। वे वैठकर अपने बच्चों की जनती वे खपनी पोड़ा से क्रूट जाती हैं। ४। उन के वर्चे दृष्टपुष्ट होकर मैदान में बढ़ जाते वे निकल काते बार फिर नहीं लाटते॥ ५। किस ने वनैले गदछे की स्वाधीन करके क्रोड़ दिया है क्तिस ने उस के बंधन खेले हैं।।

६। उस का घर मै ने निर्जल देश की। थ्रीर उस का निवास सीनिया भूमि की ग्ठह-राया है ।

<sup>(</sup>१) मूल में छितराई। (२) मूल में छिए। (१) मूल में निकास सकता। (8) मूल में उठाए।

<sup>(</sup>१) मूल में भेज सकता है। (२) मूल में गुर्दी में। (३) वा कुक्कुट में। (४) यार्थात् बादकी की।

श्रीर शक्तिशार की कीलाइल पर इसता
 श्रीर शक्तिशारे की शक्त सुनता भी नही ॥
 पहादी पर की कुछ मिलता है सोई यह
 चरता

वह सब माति की हरियाली ट्रंडता फिरता है। ए। क्या बनैला वैल तेरा काम करने की प्रसन्न होता

क्या कह तेरी चरनी के पास रहेगा॥

१०। क्या तू व्यनैले वैल को रस्वे से वांधकर
 रेघारिया में चलाएगा

क्या वह नाला में सेरे पीछे पीछे हेगा फेरेगा ॥ १९। क्या तू इस कारण उस पर भरासा रखेगा कि इस का वस वहा है

वा जो परिश्रम का काम तेरा ही वया तू उसे उस पर होड़ेगा॥

पर। क्या तू उस का विष्वास करेगा कि यह मेरा श्रनात घर ले श्राएगा

श्रीर मेरे खिलिहान का या एक हु। कर लाएगा।। १३। फिर् शुतरमुर्गी अपने पर्या का श्रानन्द से

मुलाती है पर क्या ये पख ग्रीर पर स्त्रेह के काम ग्राते है।

98 । ब्रह तो अपने खड़े भूमि में देतों खीर धूरि में उन्हें गर्म करती है,

प्रा श्रीर इस की सुधि नहीं रखती कि ये पाठ से दव जाएगो

वा कोई वनप्यु इन्हें क्वचल डालेगा ॥

पर्द। यह प्रपने बच्चों से ऐसी कठोरता करती है कि माने। इस की नहीं है

यदाीय उस का कष्ट स्रकारण दीता है तीभी वह निश्चित रहती है॥

पि । स्थोकि ईक्टर ने ईस की खुद्धिरहित बनाम

श्रीर उसे समसने की शक्ति बाट नहीं हिई॥ १८। जिस समय बह उभरके श्रपने पख फैलाती तब घोड़े खीर उस के सवार दोना की इंसी करती है॥ १९ । व्या त्र चीडि की उस का यस देता वा उस को गर्दन में फदराती दुई श्रयास समाता है।

२०। यया उस की टिड्डो की सी उक्रवन की श्रांक्त तु देता है

उस के पुरक्रने का शब्द हरावना देशता है। २१। यह तराई में टापता ख़ीर खपने वल से हार्पत रहता है

यह द्वीयवारयन्दों का साम्हना करने की प्रयान करता है॥

२२ । वह हर की यात पर दंसता ग्रीर नहीं घयराता

श्रीर तत्वार से पाई नहीं घटता ॥ - २३। तर्क्य श्रीर समकता पृथा सांग श्रीर माला सस पर घड्ए हाती है ॥

२४। यह रिस श्रीर क्रीध के मारे भूमि की

जब नरींस्रो का क्रव्य सुनाई देता तब उस से खडा नहीं रहा जाता॥

२५। जय खय नरिस्ता यवता तय तय यह स्राहा कदता है

र्थ्यार लझाई थ्रीर श्रफसरे। की ललकार थ्रीर जयलयकार

दूर से माना मूघ लेता है।

र्द । वया तेरे सममाने से वाज उहता

श्रीर दक्षिप्तन को श्रोर उडने की श्रपने पख फैलाला दे॥

२०। वया उपताय तेरी खाना से चढ़ जाता श्रीर कंचे म्यान पर श्रपना घासला बनाता है।। २८। यह ठारा पर रहता

श्रीर चटान की चाटी श्रीर हुठस्थान पर वसेरा करता है।

२९ । बह श्रपनी श्राखों से दूर तक देखता बदा से बह श्रपने श्राहेर की ताक लगाता है ॥ ३० । दस के बच्चे लेाहू पीते है श्रीर जहां घात किये हुए लोग दाते बहा बह

होता है ॥

<sup>(</sup>१) मूल में उस से बुद्धि मुलाई।

80 फिर यद्याया ने प्रम्मूब से यह भी २। ज्या सुधारनेदारा सर्वशक्तिमान् से मुकटुमा तो ईश्वर से विवाद करना चारे से इस का उत्तर दे॥ ३। तद्य प्राप्य ने यद्दीया की उत्तर दिया, 8। देख में तो तुच्छ टूमें तुक्के वया उत्तर टू सा प्रथमी प्रंशुली दांत तसे दवाता पूरे। धारक द्यार तो में कद चुका घर चारकद न कटूंगा । नां द्यार भी में कट चुका पर अध कुछ। ग्रीर न करूगा॥

६। तब यहायां श्रयूष से आधी में से यह भी कप्टने लगा **छ। पुरुष की नाई खपनी कमर बाध** मै तुक्त से प्रवन करता हू तू मुक्ते सिखा दे ।

८। व्या तू मेरा न्याय भी विगाडेगा क्या तू खाप निर्दीय ठरूरने की मनसा ने मुभ

को मी दोषी ठएराएगा ॥ र । क्या तेरा बाहुबल ईञ्दर का सा है क्या तू मेरा मा शब्द करके गरज मकता है। १०। खपने की संदिमा थीर प्रताप से सवार श्रीर रेक्टर्प थीर सेन के वस्त्र पहिन ले॥ १९ । प्रयना सारा काय भडकाकर प्रगट कर थार एक एक घमंडी का देखते ही नीचा कर॥ १२। दर एक घमडी की देखकर कुका दे श्रीर दुष्ट सेशो की करां के तर्दांगिरा दें॥ १३। उन को गक संग्रामिट्टी में मिला दे ब्रीर श्रधोलोको में उन के मुद्द बाध रख। १४। तब में भी सान लंगा ां कि तू श्रपने घी दिख्ने छाच से श्रपना उद्घार कर सकता है।

१५। उस क्लाज को देख जिस की मैं ने तेरे साथ बनाया है यह वैल की नाई घास खाता है। १६। देख उस की कमर में कैसा ही वल थीर उस के पेट की नसें में कितना ही सामध्ये रद्दता है। १९। यह खपनी पूक की देवदार की नाई **रिसाता** उस की जायों की नमें एक दूसरे से जुड़ी दुई है। १८। उस की छोड़िया माना पोतल की नलियां चय की प्रधुलिया माना लोहे के बेंड़े हैं॥ ९९ । यह ईश्वर का मुख्य कार्य है जी उस का सिरजनशार दे सेर्क्ड उस की तलखार दे देता है॥ २०। उस का चारा पशहो पर मिलता है जदा ग्रीर मध बनैले प्रशु क्लोल करते हैं। २१। यद इतनार वृद्धों के तले नरक हों की श्राह में श्रीर कीच पर लेटा करता है। २२। इतनार वृत्त उस पर काया करते हैं वद नाले के मजनू युक्तों से घिरा रहता है। २३। चादे नदी की बाठ भी दे। तीभी बहुन घयराएगा चादे यर्दन भी घड़कार उस के सुद तक बार पर वद्द निहर रहेगा ॥ २४। जय घर देखता भालता रहे तर्व क्या

४१. फिर्स क्या तू लिव्यातान् की बंसी के द्वारा खींच सकता या डोरी से उस की जीम दबा सकता है। ३। क्या तू उस की नाक में नकेल लगा सकता धा उस का अभडा कील से बेध सकता है।

कोई उस की पक्रह सकेगा वा परे लगाकर उस की नाथ सकेगा॥

<sup>(</sup>१) मूल में प्रापना हाय प्रापने गुह पर रवसूना। (२) मूल में खिया। (३) मूल में गुप्त।

<sup>(</sup>१) गूल में मार्गी का पहिला है।

<sup>(</sup>२) मूल में, चरा की

३। क्या वह तुभ से बहुत गिरंगिर्हाहट फरेगा वा तुम से मीठी मीठी वाते वालेगा। ८। क्या यह तुमः से याचा वाधेगा कि मै सदा तेरा दास रहुगा ॥ भूं। क्या तू उस से ऐसे खेलेगा जैसे चिन्हिया से वा प्रपनी सर्वकिया का जी बहजाने की। उसे घांध खखेगा ॥ ६। वया महुयों के दल उसे विकाज माल समभेगे वा उसे द्यापारियों में बांट देंगे॥ **७। क्या तू उस का चमहा श्रांकही वाले** कांटों से वा उस का सिर महुवे के शूलें से भर सकता है। द। तू उस पर खपना हाथ भी धरे तो लडाई तू कभी न भूलेगा श्रीर खागे की क्रमी ऐसा न करेगा॥ ए। सुन उसे पकडने की आशा निष्फल रहती है उस को देखने ही से मन कच्चा पड़ जाता है। १०। कोर्ड ऐसा साइसी नहीं जो उस की सहकार फिर ऐका कीन है की मेरे साम्हने ठहर सके॥ १९। किस ने मुसे पहिले दिया है जिस का वदला मुभे देना पहे देख सारी धरती पर जो कुछ है सा मेरा है। १२। में उस के ग्रंगों के विषय थीर उस के वहें बल थीर उस की बनावट की श्रोभा के विषय चुप न रहूगा॥ १इ। उस की थारों के पहिरावें की कीन उतार उस के दांतां की दोना पातियां के बीच कीन पैठेगा ॥ 98। एस को मुख को दोनों कियाड़ कीन खोल

(१) मूल में बूरमरखरस्व। (१) मूल में प्रूर।

उस के दात खारी खोर हरावने हैं॥

सकता

१५। उस के किल्कों को रेखाएं घमड का कारग है वे माना कड़ी काप से बन्द किये ईर है। 9ई। वे एक इसरे से ऐसे सुड़े हुए है-कि उन के बीच कुछ वायु भी नहीं पैठ सकती ॥ १)। वे स्नापस में मिले दुर श्रीर ऐसे सटे हुए है कि श्रलग मलग नहीं दो सकते ॥ १८। फिर उस के कीकने से दिलियाला समक थीर उस की खांखें भार की पलका के समान हैं। १९। चय के मुद्द से जलते हुए पलीते निक्सलते थीर थाग की चिंगारिया कूटती है। २०। उस के नधुमें से धूर्या रेसा निकलता जैसा खेलती हुई हांड़ी ग्रीर जलते हुए नरकटों से॥ २१। उस की सास से कीएले छुलाते थीर उस के मुद्द से थारा की ली निकलती है। **३३। उस की शर्दन में सामर्थ्य खना रहता है** थीर उस के साम्हने निराशी का जाती है ॥ २३। उस के मांस पर मांस घढ़ा हुआ है श्रीर ऐसा पेळ है कि दिलने का नहीं॥, २४। उस का दृदय पत्थर सा पाक है वरन चक्की के निचले पाट के त्वमान पाठ है। २५। चव वह उठने लगता तव सामर्थी भी हर जाते श्रीर डर को मारे उन की सुध बुध स्नाती रहती है॥ २६। यदि कोई उस पर तलिवार चलाए ते। उस से कुछ न बन पहेंगार ॥ थीर न वर्के वा वर्की वा तीर है। २०। यह लोहे की पुत्राल सा श्रीर पीतल की सङ्गें सकड़ी सा जानता है।

<sup>(</sup>३) मूल में सारे साकाश के तसे।

<sup>(8)</sup> मूल में दुहरे याग।

<sup>(</sup>१) मूल में उस की ढाले। के नाले।

<sup>(</sup>२) मूल में माचती है।

<sup>(</sup>३) मूल में खड़ी न होगी।

२८ । वह तीर' से भगाया नहीं जाता
गोफन के पत्थर उस के लेखे मूसे से ठहरते हैं ॥
२९ । लाठियां भी मूसे के समान गिनी जाती हैं
वह वर्की की इस्टइ इट पर इंसता है ॥
३० । उस के निचले भाग पैने पैने ठीकरे से है
कीच पर माना वह हेगा फेरता है ॥
६९ । वह गोहरे जल को इंडे की नाई मधता है
उन के कारण नील नहीं मरहम की झंडी के
समान दोती है॥

इर । उस के पीके लीक चमकती है
माना गांचरा जल पक्के वालवाला है। जाता है।
इह । धरती पर उस के तुल्य ग्रीर कोई नहीं है
वह ऐसा बनाया गया है कि उस की कुछ भय न लगी।
इह । जो कुछ कवा है उसे बह ताकता ही रहता
बह सब घमंहियों के जपर राजा है।

(ग्रायूष का यचन)

#### ४२ तब अयूव ने यद्याया से कदा

२। में जान गया कि तू सब कुछ कर सकता है बीर तेरी युक्तियों में से कोई नहीं रकने की ॥ ३। तू कीन है जो जानरहित होकर युक्ति की विगाडने चाहता है

में ती जो नहीं सममता था उसे बोला श्रथीत् जी बात मेरे लिये श्रधिक कठिन श्रीर मेरी समम से बाहर थीं॥

8 । सुन में आहर काष्ट्रगा

में तुम से प्रधन करता हू तू मुमें सिखा दे ॥

५ । में ने सुनी सुनाई तो तेरे विषय सुनी धी

पर श्रव खपनी खाख से तुमें देखता हू ॥

६ । इस लिये में चपनी माता की तुस्र खानता
स्त्रीर धूलि श्रीर राख में पश्चात्ताप करता हू॥

(अस्पूय का चेर परीचा से घूटना.)

 श सव यहावा ये वार्त ग्रायूव से कप्त चुका सव उस ने तेमानी रलीपल् से क्या मेरा काप तेरे श्रीर तेरे दोनी मिन्नी पर भड़का है क्योंकि जैसी

ठीक बात मेरे दास अप्यूख ने मेरे विषय कही है वैसी तुम लेगों ने नहीं कही ॥ ८ । से। श्रब तुम सात चैल खीर सात मेढ़े कांट मेरे दास खर्यूब की पास जाकर अपने निमित्त होमबलि चढायो तब मेरा दास श्रय्यूख तुम्हारे लिये प्रार्थना करेगा क्योंकि उसी की में ग्रहण कर गा थार नहीं तो में तुम से तुम्हारी मूळ्ता के याग्य वर्ताव कर गा क्योंकि तुम लागों ने मेरे विषय मेरे दास खयूव की सी ठीक वात नदीं कदी॥ ९। यह सुन तेमानी एलीपज् श्रूही बिल्दद थीर नामाती से।पर्ने जाकर यद्दीवा की थाज्ञा के अनुसार किया ग्रीर यदे। या ने श्रायूय की ग्रदश किर्द ॥ १० । अब अयूव ने अपने मित्रों के लिये प्रार्थना किई तब यद्दीवा ने उस का सारा दुःख दूर किया' श्रीर जितना श्रयूब का पहिले घा उस को दुराना यदीवा ने उसे दिया ॥ १९ । तब उस के सब भाई थै।र सब बहिने थै।र जितने पहिले उस की जानते पहिचानते घे उन सभी ने खाकर उस की यहां उस की संग्रा भे। जन किया श्रीर जितनी विपत्ति यहे। या ने उस पर डाली घी उस सब के विषय उन्हों ने विलाप किया थ्रीर इसे शांति दिई थीर उसे एक एक कसीता थीर सोने की एक एक वाली दिई ॥ १२ । श्रीर यदीवा ने श्रय्युव के पिकले दिनों में उस की प्रमाले दिनों से प्रधिक प्राभीय दिई श्रीर उस के चीदह एकार भेड़ वक्तरियां छ. इजार ऊंट इजार जोड़ी बैलं भीर इजार गर्दाह्यां दे। गर्द् ॥ **9**इ। श्रीर उस के सात घेटे श्रीर तीन बेटियां भी उत्पन्न दुई ॥ १४ । इन में से उस ने सेठी खेटी का नाम तो यमीमा दूसरी का क्षशिया श्रीर तीसरी का केरेन्द्रप्रक्रं रक्खा॥ १५। श्रीर उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां करों न घों जा अयुव्य की बेटियां के समान सुन्दर धेर थीर उन को पिता ने उन की चन की भाष्यों की संग्रं ही भाग दिये। १६। इस के पीके अप्यूब एक सा चालीस बरस जीता रहा श्रीर चार पीढ़ी ले। अपना घश देखने पाया ॥ १७ । निदान प्रायूष पुरनिया ग्रीर दीर्घायु दोकर मर गया॥

<sup>(</sup>१) नूल में धमुष की पुत्र। (२) मूल में समुद्र। (३) मूल में कम्पेरा कर देता ही।

<sup>(</sup>१) मूल नें. उस की अधुयाई से लीटा दिया। (२) मूल में बेटे पाते। (१) मूल नें. पुरमिया श्रीर दिना से दर।

#### भजन संहिता।

#### पहिला भाग ।

१. व्या ही धन्य है वह पुरुष की दुष्टी की युक्ति पर नहीं चला थीर न पापियों के मार्ग में खड़ा हुआ न ठट्टा करनेहारी के बैठक में बैठा है। २। वह तो यहावा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता खीर उस की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। इ। से। यह उस वृद्ध के समान दोता है जे। वहती नालियों के किनारे लगाया गया द्वा बीर अपनी ऋतु मे फलता दे। थीर जिस के पत्ते मुरकाने के नहीं क्रीर जे। क्छ वह पुरुष करें से। सफल होता है।। 8। दुष्ट लेगा ऐसे नहीं होते वे उस भूमी के समान दाते दें का प्रवन से उदाई जाती है॥ ५। इस कारण दुष्ट लेगा न्याय में स्थिर न रह सकीरी खैार न पापी धर्मियों की मगडली में ठहरेंगे। र्द। क्योंकि यद्देश्या ध्रमिमेयों के मार्ग की सुधि लेता है श्रीर दुष्टों का मार्ग नाश हा जाएगा ।

राति जाति के लेगा हुहुड़ क्यों मचाते श्रीर देश देश के लेगा क्यों व्यर्थ वात सेच रहे हैं।

अत्यर्थ वात सेच रहे के श्रीमिपक्त के विरुद्ध पृथिवी के राजा खड़े होते हैं

श्रीर हाकिम श्रापस में सम्मति करके कहते हैं कि,

अत्यर्था इस उन के वान्धे हुए वन्धन तोड़ डालें
श्रीर उन की रस्सिपी की फैंक दं॥

अत्यर्भी में विराजमान है से हंसेगा

प्रमुखन की ठट्ठों में उद्याग्गा॥
धातव वह उन से कीप करके वार्त करेगा
ग्रीर क्रोध में श्राकर उन्हें घवरवाश्गा कि,
दाम तो श्रापने ठहराये हुए राजा की
श्रापने पवित्र पर्वत सिय्योन् [की राजगद्दी] पर

बैठा चुका हूं॥

9। मैं उस खचन का प्रचार करंगा

जो यहीवा ने कहा कि तू मेरा पुत्र है

श्राज मैं ही ने तुभे जग्माया है॥

द। मुभ से मांग ग्रीर मैं जाति जाति के लोगो

केंग तेरे भाग में दे हुंगा

थ्रीर दूर दूर के देशों की तेरी निज भूमि कर दूशा॥

र। पू उन्हें लेखें के डग्डे ये टुकड़े टुकडे करेगा तू मिट्टी के वर्तन की नाई उन्हें चक्रनाचूर करेगा॥

१०। से अब हे राजाको घुडिमान है।

हे पृथिको के न्यायिया यह उपदेश मान ले। ॥

१९। यहोका को सेवा हरते हुए करी

क्रीर घरघराते हुए मान हो ॥

१०। पुत्र को चूमा न हो कि वह कीप करे

क्रीर तुम मार्ग हो में नाश हो जाको

क्योंकि क्षय मर में उस का कीप महकेगा।

क्या हो धन्य हैं वे सब जो उस के घरकागत हैं॥

दाजद का मजन । उस समय का जब बह स्रापने पुत्र ग्राम्शा-स्रोम् की सामहने से मागा जाता या।

रे ही यहीवा मेरे सतानेहारे क्या ही बठ गये हैं

बहुत से लाग मेरे विषद्ध सठे हैं॥ ३। बहुत से लाग मेरे विषय में कहते हैं कि उस का बचाय परमेख्य से नहीं दे। सकता । रेला ॥ ३। पर हे यहावा तू तो मेरी चारा खोर ठाल है तू मेरी महिमा थार मेरे छिर का उचा करने-द्वारा है।। 8। मैं जंबे शब्द से यहावा की पुकारता हूं भीर वह अपने पवित्र पर्वत पर से मेरी सुन सेता है। रेश । ध । में तो लेटा बीर से गया फिर जाग चठा क्योंकि यहावा मेरा समालने-हारा है॥ है। मैं उन दस दस इस्रार लोगों से नहीं हरता की मेरे विक्त चारी खोर पाति बांधे खड़े हैं॥ । है यहोवा उठ है मेरे परमेश्वर मुझे वचा क्योंकि तू मेरे सब शत्रुखों के जमहों पर मारता बीर दुष्टों की दाक़ें की तोड़ डालता स्नाया है। द। उद्घार यहावा ही से हाता है हे यहाता सेरी काशीय सेरी प्रकापर हा। सेला ॥

प्रधान बजामेहारे के लिये। तारवाले याकी के साथ। हास्रद का भजन।

अर् मेरे धर्ममय परमेश्वर जब मे पुकार तब तू मेरी सुन ले जब मे सकेती मे पड़ा तब तू ने मुक्ते फैलाव दिया मुक्त पर अनुग्रद कर मेरी प्रार्थना सुन ॥ २। दे महापुरुपा मेरी महिमा के बदले कब ली अनादर होता रहेगा सुम कब ली व्यर्थ बात मे प्रीति रक्ष्योगे और मूठी युक्ति विचारते रहेगो। चेला ॥

३। पर यह जान रक्खों कि यदीका ने मक्त की ज्याने लिये जला कर रक्खा है

जब में यहोवा की युकार सब वह सुनेगा।

8। भय करा स्रीर पाप न करा

खपने श्रपने विक्रीने पर मन ही मन सेखी श्रीर सुपके रहा। वेसा ॥

धा धर्म के बोलदान चढ़ास्रो श्रीर यहाद्या पर भरोसा रक्स्से।

ई। बहुत से लोग तो कहते हैं कि कीन हम से भलाई की भेट कराएगा

हे यहे। वा श्रपने मुख का प्रकाश हम पर चमका॥

छ । उन के अन्न श्रीर दाखमधुको बढ़ती के समय की अपेदा

तू ने मेरे मन में खोंधक खानन्द दिया है।

द। में शान्ति से सेटते ही से जासंगा
क्योंकि हे यहोवा तू मुक्त की एकान्त में निडर
रहने देता है।

प्रधान यक्षानेहारी के लिये। वासुलियो के साथ : दाऊद का भवन ॥

# **५.** हे यहीवा मेरे वचनों पर कान धर

मेरे ध्यान करने की छोर मन लगा।
२ । हे मेरे राजा हे मेरे परमेश्वर मेरी दोहाई
पर ध्यान दे

क्योंकि में तुसी से प्रार्थना करता हूं॥

३। दे यहीवा भार का मेरा शब्द तुमी सुनाई देशा

भार की मैं तेरे लिये धपनी मेंट सकाक्षर ताकता रहेगा प

8। क्योंकि तूरें सा ईप्रवर नहीं को दुष्टता से प्रसन्न हो

व्यार्क तेरे पास टिकने न पास्त्री ॥

था घमराडी तेरे साम्दने खड़े होने न पाएंगे तूसब अनर्थकारिया से दौर रखता है।

६। तू भूठ बोलनेहारी की नाग्र करेगा

हे ग्रहेश्या तू इत्यारे श्रीर इस्ती से छिन स्नाता है॥

 धर में तो तेरी खपार करवा के कारत तेरे भवन में खासंगा

<sup>(</sup>१) मूल में परनेश्वर में नहीं है।

मे तरा मय मानकर तरे पवित्र मन्दिर की छोर दण्डवत करता।।

ा है यहोवा मेरे द्रीहियों के कारण छपने धर्म के मार्ग में मेरी खगुआई कर मुक्ते छपना मार्ग सीधा दिखा।।

ा क्योंकि उन की वातों का कुछ ठिकाना नहीं उन को मन में निरी दुष्टता है उन का गला खुली हुई कवर है वे चिकनी चुपडी वाते करते हैं।।

ा है परमेश्वर उन की दोपी ठहरा वे छपनी युक्तिये से छाप ही गिर कार्य उन की बहुत से छपराधों में क्ले हुए धिकया दे क्योंकि वे तरे विक्ष उठे हैं।।

पा पर जितने तरे शरकागत हैं से। सब सानन्द करे

वे सदा कर्चे स्वर से शाले रहे श्रीर तू उन की श्राइ रह

श्रीर तेरे नाम के प्रेमी तेरे कारण प्रफुद्धित ही॥

९२ं। क्योंकि हे यहात्रा तूधर्मी की आशीय देशा

तू उस की श्रापनी प्रसङ्गताकपी काल से घेरे रहेगा॥

मधान बजानेहारे के जिये। तारवाले वाला के साथ। खर्ज में। दाऊद का भजन॥

**६** के यहावा मुक्ते कीय करके न डांट

न जलजलाइट में खाकर मेरी ताड़ना कर ॥ २। हे यहीवा मुक्त पर अनुग्रह कर क्योंकि में कुम्हला गया हू

हे यहाँ वा सुभी चंगा कर क्योंकि मेरी हाँ हुयां हिल गई हैं॥

३। मेरा जीव भी बहुत धरधरा चठा है पर हू इ यहावा कब ली—

४ विशेषा लीटकर मेरा प्राय बचा
 श्रमी क्वा के निमित्त मेरा चढ़ार कर ॥
 ४ । क्योंकि मरने पर सेरा कुछ स्मरण नही होता

श्रधोलोक में कीन तेरा धन्यवाद कर सकता है। ६। में कराहते कराहते चक ग्राया रात रात मेरा विकैना श्रांसुकों से मील जाता है में श्रपनी खाट की उन से मिग्रीता हूं॥ ९। मेरी श्राखें शेक से धुन्धली है। गई मेरे सब सतानेहारी के कारण वे धुन्धला गई है॥ ८। है सब श्रनर्थकारिया मुमा से दूर हो। क्योंकि यहोवा ने मेरा राना सुना है। ९। यहोवा ने मेरा ग्रिहग्राहाना मुना है वह मेरी प्रार्थना की ग्रहण भी करेगा॥ १०। मेरे सब चन्नु लजाएंगे थीर बहुत ही घवराएंगे

वे लैंग्ट जाएंगे ग्रीर एकाएक लिंजत दोंगे॥

दाफद का शिग्गायान् गाम भजन का उस ने विम्यानीनी कृषुकी वातीं के कारण । यहावा के साम्हने गाया

9. हो मेरे परमेश्वर यहावा में तेरा ही श्ररणागत हूं

मुक्ते सब खदेड़नेहारों सेवचा श्रीर हुटकारा दे, २। न द्वा कि वे मुक्त की सिंद की नार्द फाडकर टुकड़े टुकड़े करे

थीर कोई सेरा हुड़ानेद्वारा न हो॥

३। हे मेरे परमेशकर यहावा यदि मैं मे यह किया हो

वा मेरे दाधों से कुटिल काम हुया हा,

४। यदि मै ने खपने मेल रखनेहारे से बुरा
 व्यवहार किया है।

वा उस की जी श्रकारण मेरा स्तानेहारा था बचाया न हो,

५। ते। श्रेतु मेरा पीक्षा काकी मुक्ते पकड़े बरन मुक्त की भूमि पर रींदे बीर मेरी महिमा की मिट्टी से मिलारं। चेला ॥ ६। हे यहोबा कीप करके उठ मेरे कोधमरे स्तानेहारीं के विक्रह खड़ा हो। खीर मेरे लिये जाग तू ने न्याय की खाजा ते। दिई है॥ श्रीर देश देश के लेगों की मरडली सेरी
 चारें श्रीर पाएगी

ष्रीर तू उन के कपर से हाकर कंचे पर लैंटि जा।
द । दे यदेवा तू समाज समाज का न्याय
करेगा

मेरे धर्मा थीर खराई के अनुसार मेरा न्याय सुका दे।

र। भना द्वाकि दुष्टाकी श्रुराई का अन्त दे। जार पर धर्मीको तूस्थिर कर

क्ये। कि तू जो धर्मी परमेश्वर है से मन श्रीर मर्म का जांचनेहारा है।

१०। मेरी ढाल परमेश्वर के दाथ मे दै

यह सीधे मनवालीं की बचाता है॥

१९। परमेश्वर धार्मी श्रीर न्याय क्ररनेद्वारा है श्रीर ऐसा ईश्वर है जी दिन दिन क्रोध

करता है॥ । यदि सनव्यन फिरेतावद प्र

१३। यदि मनुष्य न फिरे ते। वह श्रपनी तलवार पर सान चढ़ारगा

वद्य प्रपना धनुप चळाका सीर सन्धान चुका है॥

१३। श्रीत उस मनुष्य के लिये उस ने मृत्यु के दियार तैयार किये हैं

यह अपने तीरों की श्रामित्राण द्यनारमा ॥

१४। देख दुष्ट कें। खनर्घ काम की पीड़ें लगी है

उस की उत्पात का घेट यहा श्रीर यह कूठ की जनता है॥

**५५ । उस ने ग्रङ्का** खोदकर ग्रहिरा किया

पर जो गड़हा उस ने खना उस में घड़ी खाप गिरा॥

१६ । उस का अल्पात पलटकार उसी को सिर पर पहेंगा

चौर उस का उपद्रध उसी के श्वीं दे पर पहेंगा॥

९०। में यद्दीया के धर्म के श्रनुसार उस का धन्यवाद कस्ता

कीर परसप्रधान यदीवा के नाम का भजन गार्जगा ॥ प्रधान यजानेहारे के लिये। गित्तीस् में । दाकद का भजन।

#### С. हो यहावा हमारे प्रभु

तेरा नाम सारी पृषिष्ठी पर क्या ही प्रतापमय है तू ने प्रापना विभव स्वर्ग पर दिखाया है ॥

रे। तू ने अपने बैरियों के कारण वञ्चा धीर दूध पिच्छा के द्वारा चामर्थ्य की नेव डाली है इस लिये कि तू शत्रु शीर पलटा लेनेहारे की रोक स्वखे॥

३। जब मै श्राकाश की जी तेरे हाथों का कार्य है चीर चद्रमा चीर तारागण की जी तू ने ठहराये हैं देखता हूं.

४। तो मनुष्यं क्या दें कि तू उस का स्मरवा करता है

श्रीर श्रादमी क्या कि तू उस की सुधि लेता है। १। तू ने उस की परमेश्यर से थे। इन ही छटिया वनाया

श्रीर महिमा श्रीर प्रताप का मुक्ट उस के सिर पर रक्त्या है॥

ह। तूने उसे अपने दायों के कार्यों पर प्रभुता

तू ने इस के पांच तले सब कुक कर दिया है

है। भेड़ वकरी चीर गाय वैल सब के सब चीर जिसने धनपशु है,

शाकाश के पन्नी श्रीर समुद्र की मर्कालयां
 श्रीर जितने जीव जन्तु समुद्रों मे चलते फिरते है।
 श्री यहीवा है इमारे प्रमु

तेरा नाम सारी पृष्टिकी पर क्या ही प्रतापमय है ॥

प्रधान बजानेहारे के । स्ये । नूतृसक्येन में। दाकदका भजन ।

र्ट, हो यहाया में यापने सारे मन से तेरा धन्यवाद कच्छा।

मे तेरे सब बार्चर्णकर्मी का वर्णन करंगा।

(६) वा. स्वर्गवृती से।

<sup>(</sup>१) नूस में मुह से। (२) मूल में, प्रमुसिया।

२। में तेरे कारण खानन्दित खीर प्रफुल्लित हूंगा हे परमप्रधान में तेरे नाम का मजन गार्जगा। ३। क्यांकि मेरे शत्रु उत्तरे फिरे हैं छे तेरे शास्त्रने से ठोकर खाकर नाश होते हैं।। ४। तू ने मेरा न्याय खीर मुकद्दमा चुकाया है तू सिंहासन पर जिरासमान होकर धर्मा से न्याय करता है।

५। तूने श्रान्यकातियों की छुड़का श्रीर दुष्ट की नाश किया

तूने उस का नाम ग्रमन्तकाल के लिये मिटा विया है।

ई। शत्रु को है से विलाय गये वे व्यनन्तकाल के लिये रजड़ गये

श्रीर जिन नगरीं की तूने ठा दिया उन का नाम भी मिट गया है॥

७। पर यहोवा सदा विराजमान रहेगा

चस ने श्रापना सिङासन न्याय के लिये सिद्ध किया है॥

८। श्रीर छइ श्राप स्नात का न्याय धर्म से करेगा

यह देश देश के लोगों का मुकट्टमा खराई से निपटाएगा॥

९। श्रीर यहोवा पिसे हुश्रों के लिये जचा गढ़ वह संकट के समय के लिये भी जचा गढ

ठहरेगा ॥

प०। श्रीर तेरे नाम के जाननेद्वारे तुक पर भरोचा रखेंगे

क्यों कि हे यहीवा तू ने अपने की जियें की त्याग नहीं दिया।

१९। यहीवा की वियोन् में विराजता है उस
 का भक्त गायो

जाति जाति के लेगों के बीच उस के महाकर्मीं का प्रचार करें।

पः। क्योंकि खून को पलटा ,लेनेहारे ने उन का स्मरण किया है

श्रीर दीन लेगों की देश्चाई की नहीं विसराया॥ पड़ा हे यदेश्वा सुक्त पर श्रुनुग्रह कर तू मेरे दुख की देख की मेरे बैरी मुक्ते हे रहे है तू की मुक्ते मृत्यु के फाटकी के पास से उठाता है, १८। इस लिये कि में सिय्यान् के फाटकों के पास तेरे सब गुर्खों का वर्यन कर्ष और तेरे किये हुए उद्घार से मगन देकि॥ १५। अन्यक्रातिवालों ने की ग्रह्हा खोदा था उसी में वे आप गिर पड़े

जो जाल उन्हों ने लगाया था उस में उन्हीं का पांठ फंस गया ॥

१६। यहे। वा ने भापने की प्रग्राट किया उस ने न्याय सुकाया है

दुष्ट प्रापने किये हुए कामें मे फस जाता है। हिग्गोयोन्। वेसा॥

१०। दुष्ट श्रधोलीक में लैंग्डा दिये जाएंगे
 जितनी जातियां परमेश्वर की मूल जाती हैं।
 १८। क्योंकि दरिंद्र लोग श्रनन्तकाल लें विसरे

नम् लोगो की श्राशा सदा के लिये नाश न रेग्गी॥

हुए न रहेगो

१९ । हे यहावा चठ मनुष्य प्रवल न हो जातियों का न्याय तेरे साम्हने किया जाए ॥ २० । हे यहावा चन की भय दिखा जातियां श्रपने की मनुष्यमात्र जाने । नेता ॥

# १०. हो यहावा तू क्यों दूर खड़ा रहता

सकट के समय में क्यों किया रहता है।

> । दुष्टों के स्नइंकार के कारण दीन मनुष्य खदेहे जाते हैं

वे अपने निकाली हुई युक्तियों ने फंस जाएं।

क्यों कि दुष्ट श्रापनी श्रीभलाया पर घमग्रह करता

श्रीर लोभी यहावा का त्याग श्रीर तिरस्कार करता है॥

8। दुष्ट अपने अभिमान को कारण करता है कि यह लेखा नहीं लेने का

(१) मूस में सिस्याम् की पुत्री।

उस का साराविचार यही है कि परमेख्वर है ही नहीं॥

भ । यह आपने मार्ग पर हुक्ता से बना रहता है तेरे न्याय के विचार ऐसे उंचे पर होते हैं कि उन को देख नहीं पडते

जितने उस के विरोधी है उन पर वह मुफकारता है॥

ई। उस ने सोचा है कि मैं नहीं ठलने का मैं दुख से पीठी से पीठी लों यचा रहूंगा॥

श उस का मुंड साप ग्रीर इस ग्रीर ग्रंधेर से
 भरा है

खद्द उरपात थीर श्रमर्थ की बाते बीला करता है॥

दा यह गांवीं के ठूका लगने के स्थानों में वैठा करता

होर कियने के स्थाना में निर्देश की घात करता है

उस की बांखें लाचार की हिएकर साकती है । १। तैसा सिंद ब्रापनी काडी में तैसा बह भी किएकर द्यार में बैठा करता है

यह दीन की पकड़ने के लिये उस की घात में जगता है

खब बद दीन की श्रपने जाल में फंसाकर घ्रसीट लाता है तब उसे पकड़ सेता है।

९०। घर भुक्र जाता थ्रीर दवक वैठता है

थीर लाचार लेगा उस के महावल से पटके जाते हैं।

११ । उस ने प्रपने मन में सेखा है कि ईश्वर मूल गया

उस ने अपना मुंद फेर लिया घद कभी नहीं देखने का।

१२। हे यहेग्या उठ दे ईश्वर अवना हाच उठा दीन सोगों की मुस न जा॥

१३। परमेश्वर को दुष्ट क्यों सुच्छ जानसा है

उस ने सेाचा कि तू सेखा न लेगा॥
१४। तू ने देखा है क्योंकि तू उत्पात श्रीर कलपाने पर दृष्टि रखता है कि उस का पसटा से<sup>९</sup>

लाचार श्रपने को तेरे द्वाय में केंद्रिता दें व्यपूर का सदायक तू दी वना दें॥ १५। दुष्ट की भुषा को तेर हाल श्रीर दुर्जन की दुष्टता का लेखा तब लें लेना जा जब लें यह बनी रहे॥

जा जब ला यह बना रहा।
१६ । यद्योधा श्रनन्सकाल के लिये राजा है
उस के देश में से श्रन्यजाति लोगा नाश हो।
गये हैं॥

१६ । द्वे यहावा तू ने मम लेगों की श्रामलावा सुनी तू उस का मन तैयार करेगा तू कान लगारगा, १८ । इस लिये कि तू खपमूर श्रीप पिसे दुर का न्याय सुकारगा

कि मनुष्य जी मिट्टी से बना है फिर मय दिखाने न पाए॥

प्रधाम यनानेहारे के लिये। दाखद का।

#### ११ में यदेवा का शरकागत हू

तुम लेगा मुक्त से क्योंकर कह सकते हैं।

कि चिंडिया की नाई अपने पहाड पर उड जा॥

२ । क्योंकि देख दुष्ट अपना धनुप चढ़ाते
और अपना तीर धनुप की होरी से जेडिते हैं

कि सीधे मनवालों पर अंधेरे में तीर चलागं॥

३ । नेवे ठाई जाती हैं

धर्मी से क्या बना॥

8 । यहोबा अपने पवित्र मन्दिर में है

यहोबा का सिंहासन स्वर्ग में है

वह अपनी आंखों से मनुष्यों की ताकता और

आंख गड़ाकर उन की जांचता है॥

॥ । यहीवा धर्मी की तो जांचता है

<sup>(</sup>१) मूल में उसे ग्रापने हाथ में स्वासी।

<sup>(</sup>२) मूल में धपनी पलके। से।

पर यह उस से की भर बैर रखता है जो दुष्ट है और उपद्रथ में प्रीति रखते हैं। ६। यह दुष्टें। पर फन्दे बरसाएगा आग और शन्धक और प्रचयड लूह उन के कटोरीं में बांट दिई जाएगी। ७। क्योंकि पहाया धर्ममय है यह धर्म के कामों से प्रसन्न रहता है सीसे लेगा उस का दर्शन पाएंगे।

प्रधान वजानेहारे छे लिये । खर्क में । दाकद का भजन ॥

पदे चिष्या वचा क्यों कि एक भी
भक्त नहीं रहा
मनुत्यों में से विश्वासयोग्य लेगा मर मिटे हैं ॥
२। सब कोई एक दूसरे से व्यर्थ ही बात वक्षते हैं
वे चापलूसी के साथ दुरंगी बाते कहते हैं।।
३। यहावा सब चापलूसों की नाश करे
वीर उस जीभ की जिस से बहा बील
निकलता है।।

४। वे कहते हैं कि इस बात करने ही से जीतेंगे

हमारे मुह हमारे वश में हैं हमारा कीन प्रभु है। ५। दीन लोगों के लुट जाने श्रीर दरिड़ों के कराइने के कारण

यहाया कहता है कि ग्रंथ में चठूंगा विस यचाय की लालसा यह करता यह उसे दूगा ।

६। यहावा के वचन खरे हैं

वे उस चांदी के समान हैं को पृष्टियो पर घडिया में साई गई

कीर सात बार निर्मल किई गई हो।

। हे यदीवा तू उन की रक्षा करेगा
तू उन की इस काल के लेगी से सदा बचा
रक्ष्येशा॥

द। जय मनुष्यों में नीचपन का खादर होता तब दुष्ट लोग चारीं खोर खक्त की फिरते हैं।

प्रधान वजानेहारे के लिये। दाऊद का मजन ॥

१३ हो यदेशा तू क्षत्र लें मुक्ते लगा-तार भूला रदेगा कब लें अपना मुख मुक्त से क्रिपाये रदेगा॥ २। मै कब लें अपने मन में युक्तियां करता रहुगा

थीर दिन भर मेरा जी चदास रहेगा कब लों मेरा शत्रु मुक्त पर प्रवल रहेगा ॥ इ । हे मेरे परमेश्वर यहावा मेरी श्वीर निहारके मुक्ते चलर दे

मेरी श्रांकों में ज्योति श्राने दे नहीं तो मुके मृत्यु की नीन्द श्रा जाएगी,

४। न हा कि मेरा श्रृष्ट्र कि मैं उस पर प्रवस हुआ।

धीर मेरे सतानेश्वारे मेरे ह्यामगाने पर मगन हो।

५। पर में तो तेरी करणा पर भरोसा रखता हूं

मेरा दृष्य तेरे किने हुए स्ट्वार से मगन देशा।

६। में प्रदेश्वा के नाम का गीत गाकगा
स्थोंकि स्थ ने मेरी भलाई किई है।

प्रधान बनानेहारे के लिये। दाऊद का।

१८ मुद्रं ने खपने मन में कथा है कि एरमेश्वर है भी नधी

है विशाइ गये उन्हों ने चिनै।ने काम किये सुकर्मी कोई नहीं॥

२। यहावा ने स्वर्श में से मनुष्यों की निहारा है कि देखे कि कीई वृद्धि से चलता

द्या प्रतमेश्वर की पूछता है।

३। विसव के सब भटक गये सब एक साथ विग्राङ्गये

को ई मुक्रम्मी नही एक भी नहीं॥

ह। क्या किसी अनर्धकारी की कुछ भान नहीं रहता

<sup>(</sup>१) मूल में यापनी जीन के द्वारा।

<sup>(</sup>२) वा जिस पर लाग कुफकार नारते हैं छस की में अनयदान मूगा।

ये मेरे लोगों को राटी जानकर खा जाते हैं
श्रीर यहोवा जा नाम नहीं लेते॥
१। वहां वे भयभीत हुए
क्योंकि परमेक्टर धम्मी लोगों के बीच रहता है॥
६। तुम तो दीन की युक्ति की तुष्क जानते ही
इस लिये कि यहोवा उस का शरकस्थान है॥
९। भला हो कि इसाएल् का स्हार स्थियान् से
प्रगट ही
जब यहोवा अपनी प्रजा की वधुआई से लीटा
से स्रारगा

#### दासद् का भनन।

पारमा तेरे पायत्र पर्यंत पर कीन विसने पारमा तेरे पायत्र पर्यंत पर कीन यसने पारमा ॥

२। जी खराई से चलता ग्रीर धर्म के काम करता
ग्रीर मन में स्माई का विचार करता है।

३। जी चुगली नहीं करता
ग्रीर न विसी दूसरे से घुराई करता
न ग्रपने पहोंसी की निक्समा मनुष्य तो सुक्क है

पर वह पहोंचा के हरवेंथें का मादर करता है

चे किरिया खाने पर हानि भी देखकर नहीं यदसता,

५। जी म्रपना स्पैया व्याज पर नहीं देता
न निर्देश की हानि करने के लिये घ्रम सेता है

निक्ताम् । दाकद का ।

रलेगा १

की कोई रेसी चाल चलता है सो कभी न

१६. हे ईक्टर मेरी रक्षा कर क्योंकि में तेरा शरकाशत हूं॥ २। हे मन तू ने यहावा से कहा है कि तू मेरा प्रमु है

तुसे केंद्र मेरा कुक मला नहीं ॥
३। पृथियो पर ना पांत्रत्र लोग हैं
शेर्च आदर के येग्य हैं थेगर उन्हों से में प्रस्त रहता हूं॥
३। ने यहावा का किसी दूसरे से बदल लेते हैं
हैंन के दुःख बहुत होगो
में उन के लेखूबाले तपावन नहीं देने का
ग्रीर उन का नाम तक नहीं लेने का।
५। यहावा मेरा भाग श्रीर मेरे कटोरे में का
विस्ता है
मेरे कट की तू स्थिर रखता है॥

ई। मेरे लिये माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी ख्रीर मेरा माग्र मुक्ते भावता है॥

। मैं यद्दीवा की धन्य कहता हू क्योंकि उस ने मुक्ते सम्मति दिई

मेरा मन् भी रात में मुक्ते चिता देता है ॥ = । में यहावा की निरन्तर ध्रपने सन्मुख जानता । धाया ह

यह मेरे दक्षिने रहता है इस लिये में नहीं टलने का ॥

 १ । इस कारण मेरा घृदय श्रानिन्दत श्रीर मेरा श्रात्मा भगन हुआ

मेरा शरीर भी बेखटके रहेगा ॥

 प्रधोकि तू मेरे जीव की श्रधोलोक में न केलिंगा

न ष्रपने भक्त को गडने देशा॥ १९। तू मुसे चीवन का राम्ता दिखाण्या तेरे निकट ष्रामन्द की भरपूरी है तेरे दहिने दाघ में मुख सदा बना रदता है॥

दाकद की प्रार्थमा।

१७. है यहावा धर्मा के बचन सुन मेरी पुकारकी स्रोर ध्यान दे

<sup>(</sup>१) मूल में ध्यपने होतो पर महीं लेने का।

<sup>(</sup>२) मूल में रखता। (३) मूल में महिमा॥

मेरी प्रार्थना की ख्रीर जी निष्कपट सुद्द से निकलती है कान लगा॥ २। मेरे मुकडुमे का निर्णय कर तेरी बार्ख न्याय पर लगी रहें॥ ३। तू ने मेरे दृटय की जांचा तू रात केंगे देखने के लिये खाया तू ने मुक्ते ताया पर खुळ नहीं पाया में ने ठान लिया है कि मेरे मुद्द से अपराध की द्यात न निकलेगी। 8। मनुष्या के कामा के विषय—में सेरे मुझ के वचन के द्वारा व्यरिवाई करनेहारे की सी चाल से अपने की खचाये रहा ॥ **प्रा मेरे पांव तेरे पर्यों में स्थिर है** मेरे पैर नहीं टलने के ॥ ६। हे ईश्वर में ने तुमे पुकारा है क्योंकि तू मेरी सुन लेगा क्षपना कान मेरी खोर लगाकर मेरी बात सुन ॥ 0 । तु ची अपने दहिने हाथ के द्वारा अपने ग्रारणागता की उन के विरोधियों से बचाता है थ्रपनी श्रद्धत क्षरगा दिखा॥ ८। खांखें की पुतली को नाई मेरी रका कर श्रपने पंखा तसे मुभे किया रख, ९। उन दुष्टा से जी मेरा नाश किया चाहते हैं मेरे प्राया के शत्रुकों से का मुम्ते घेरे घुर हैं। ९०। हे मेाटे हे। गये है उन के मुंह से घमगड की बाते निकलती हैं॥ ११। इसारे पांगे की वे श्रव घेर चुके हैं वे इम को भूमि पर पटक देने के लिये टकटकी लगाये हुए हैं। १३। वह सिंह की नाई फाइने की सालसा करता है थीर सवान सिंह की नाई ठूका लगने के स्थानी में बैठा रहता है। १३। हे यद्दीवा चठ उसे केंक उस की दवा दे व्यपनी सलवार की वल मेरे प्राया की दुष्ट से बचा ॥

98 । खपना शाब बहाकर हे यहोवा मुभी मनुष्यों से घषा ॥ र्यसारी मनुष्यों से जिन का भाग इसी जीवन में है ग्रीर जिन का पेट तू श्रपने भगडार में से भरता है वे लड्केबालें से त्य होते श्रीर जो वे बचाते हैं से श्रपने बच्चों के लिये क्रीह जाते हैं। १५। पर मे तो धर्मी ठहरके तेरे, मुख की निष्टाखँगा जब में जागूगा तब तेरे स्वब्य की देखका तुप्त हुंगा ॥ प्रधान बनानेहारेके लिये। यहावाके दास दाऊद का गीत जिस के वचन उस ने यहावा के लिये उस समय गाये जब यहावा ने उस की उस के सारे श्रमुयी के हाय से चीर शासल के दाय से बसाया या। उस ने कहा १८. हें यहावा है मेरे बल में तुम से स्त्रेष्ट रखता हू॥ २। यहावा मेरी ढांग श्रीर मेरा गढ श्रीर मेरा कुड़ानेहारा मेरा ईश्वर ग्रीर मेरी चटान है जिस का में श्रायागत हू वह मेरी ढाल मेरा बचानेहारा सींग सार मेरा कंचा गढ है। ३। में यद्दीवा की जी स्तुति के ये। व्य है पुकाखंगा श्रीर श्रपने शत्रुश्री से बचाया जाउँगा ॥ 8। मै मृत्यु की रस्सियों से चारीं खोर चिर गया थीर नीचपन की धारी ने मुक्त की घटना दिया था॥ **५ । श्रश्चोलोक को रस्थियां मेरी चारों खोर घीं** थ्रीार मृत्युको फन्दे मेरे साम्हने घे॥ ६। अपने सकट में में ने यहावा की पुकारा में ने अपने परमेश्वर की दोहाई दिई 🗸 थीर उस ने मेरी खात की बापने सन्टिर में से

सुना

बीर मेरी दोहाई एस के पास पहुंचकर उस के कानों में पड़ी। तब प्रियं कि गर्द और दोल चठी थीर पहाड़ों की नेवे कांपकर बहुत हो हिल गर्द क्योंकि वह क्रोधित दुषा या ॥ ८। उस को नचनों से घूम्रां निकला थीर उस के मुंद से खाग निकलका भस्म करने लगी जिस से कोएले दहक उठे॥ ए। थैर घष्ट स्वर्ग की नीचे करके उतर ग्राया . श्रीर इस के पांवीं तले घोर प्रन्धकार या ॥ १०। श्रीर वह कब्व पर चका हुश्रा उडा ग्रीर पवन के पंखें पर चककर वेग से उड़ा ॥ ११। उस ने स्मन्धियारे की स्मपने क्रिपने का , स्थान श्रीर श्रपनी चारी श्रीर का मग्रहप **टहराया** 

मेघो का अधकार स्रोर श्राकाश की काली घटाएँ॥

१२। उस को सन्मुख की मालक से उस की काली घटाएं फट गई

ग्रीले ग्रीर ग्रंगारे॥

पइ। तब यद्देश्या स्नाकाण में गरका स्नार परमप्रधान ने स्नपनी व्याकी सुनाई स्नोले स्नार संगारे॥

98 । श्रीर उस ने तीर खला चलाकर भेरे गत्रुका की तितर वितर किया

श्रीर विकली ग्रिरा ग्रिराक्षर उन की घटरा दिया॥

१५। तब खल के नाले देख पड़े कीर जात की नेवे खुल गई यह तो हे यहावा तेरी डांट से कीर तेरे नघनों की सांस की कीक से हुआ। १६। उस ने कपर से हाय ब्रद्धांकर मुक्ते घांभ लिया

खीर ग्रांटिरे बल में से खींच लिया ॥ १९। उस ने मेरे बलवन्त ग्रम् से बीर मेरे वैरियों से जो मुक्त से पाधिक सामर्थी यो मुक्ते छुडाया॥

१८। मेरी विपत्ति के दिन उन्दों ने मेरा साम्हना तो किया

पर यद्दीचा मेरा खाश्रय था ॥

रहे

९९। थार उस ने मुक्ते निकालकर चाँडे स्थान में पहुंचाया

उस ने सुभा को छुडाया वर्धिक छड सुभासे प्रसन्नार्था॥

२०। यद्दीया ने सुक्त से मेरे धर्म्स के श्रनुसार व्यवद्वार किया

मेरे कामें। को शुद्धता के श्रनुसार उस ने मुक्ते बदला दिया॥

२९ । क्योंकि में यदावा के मार्गी पर चलता रहा श्रीर खपने परमेश्वर से फिरके दुष्ट न वना ॥ २२ । उस के सारे नियम मेरे साम्हने बने

ख्रीर उस की विधियों से मैं घट न गया।।

२३। ख्रीर में उस के साथ खरा बना रहा

ख्रीर खध्ममें से अपने की खदाये रहा।।

२४। से पदांबा ने मुक्ते मेरे धम्मे के खनुसार
बदला दिया

मेरे कामें। की उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था।

२५। दयावन्त के साथ तू अपने की दयावन्त दिखाता

खरे पुष्प के साथ तू अपने की खरा दिखाता है। २६। गुढ़ के साथ तू अपने की गुढ़ दिखाता श्रीर टेडे के साथ तू तिकी वनता है।

२०। क्योंकि तू दीन लेगी को ती खचाता है। यर धमग्रह मरी खांखों की नीची करता है॥

२८। तू ही मेरे दीयक की बारता है

मेरा परमेश्वर यहावा मेरे श्रीधयारे की दूर करके चित्रपाला कर देता है।

२ । तेरी महायता से में दल पर धावा करता

<sup>(</sup>१) मूस चें जसी का।

<sup>(</sup>१) मूल में भाषमे ग्राथम से। (२) मूल में नेरे शाया।

श्रीर श्रपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह की लांघ जाता हू॥ इ०। ईश्वर की गांत खरी है यहीखा का खचन ताया हुआ है यह श्रपने सब श्ररणागतों की ठाल ठहरा है॥ इ०। यहीवा की छोड़ व्या कीर्ड ईश्वर है हमारे परमेश्वर की छोड़ व्या श्रीर कीर्ड घटान है॥

इस। यह वही ईश्वर है की मेरी कमर वधाता जीर मेरे मार्ग की ठीक करता है।

इह । वह मेरे पैरी की हरिश्यि के से करता जीर मुझे कर्ने स्थाना पर खड़ा करता है।

इह । वह मुझे युद्ध करना सिखाता है

मेरी यहां से पोतन का घनुप नवता है।

इध । तू ने मुझ की बचाव की ठाल दिई जीर तू जपने दहिने हाथ से मुझे समाने हुए है

जीर तेरी नम्रता मुझे बठाती है।

इद । तू मेरे पैरा के लिये स्थान चीहा करता है

जीर मेरे टकने नहीं हिंगे।

इ०। मैं अपने श्रुशों का पोछा करके उन्हें पकड़

लूगा थैर जब ले। उन का ध्यन्त न करू तब ले। न फिरुशा॥

3 । में उन्हें ऐसा मारूगा कि वे उठ न सकीगे पर मेरे पार्वा के नोचे पढ़ेंगे॥

इर् । खीर तू ने युद्ध को लिये मेरी कमर वन्धाई बीर मेरे विरोधियों की मेरे तले दवा दिया ॥ 80 । खीर तूने मेरे यत्रुखों की पीठ मुक्ते दिखाई

कि मै अपने दीरियों का कत्यानाश कर । 8९। उन्हों ने दोहाई तो दिई, पर उन्हें कोई वचानेहारा न मिला

उन्हे। ने यहावा को भी दे।हाई दिई पर उस ने उन की न सुन लिई ॥

४२। में ने उन की कूट कूठकर पवन से उड़ाई पूर्ड धूल के समान कर दिया में ने उन्हें सहकों की कीच के समान निकास फैंका॥

४३ १ तू ने मुक्ते प्रचा के कागड़ों से कुडाकर अन्यकातियों का प्रधान ठदराया जिन लोगों को मैं न जानता वे मेरे अधीन है। अये ॥

88। कान से युनते ही वे मेरे वश में आएंगे परदेशी मेरी चापलूचीं करेगें। 84। परदेशी लोग सुर्काएगे

श्रीर श्रयने कोटों में से धरश्रराते हुए निकर्लंगे। 8ई। यहावा जीता है श्रीर को मेरी खटान ठहरा सा धन्य है

ह्यार मेरे बचानेहारे परमेण्वर की वहाई हो। ४०। घन्य है मेरा पलटा लेनेहारा ईश्वर जिस ने देश देश के लोगों की मेरे तले दबा

8८। श्रीर मुझे मेरे श्रमुखा से छुडाया है तू मुझ को मेरे विरोधिया से सचा करता श्रीर उपद्रवी पुरुप से वचाता है॥ 8९। इस कारण में जाति जाति के साम्दने तेरा

। इस कारण म जाति जाति की सान्दने तेर धन्यवाद कशाा

श्रीर तेरे नाम का भजन गार्जगा॥
५०। वह श्रपने उहराये हुए राजा का खडा
चहार करता है

यह अपने अभिपिक्त दास्तद पर खीर चस के वंश पर युगयुग करुणा करता रहेगा॥

प्रधान बजानेहारे के लिये। दाऊद का भजन॥

#### १र्ट. त्र्याकाण ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है

श्राकाशमण्डल एस के दाशों के काम प्रगट करता है॥

२। दिन से दिन बाते करता स्रोर रात की रात चान सिखाती है॥

३। न तो खाते न ध्रचन

न उन का कुछ शब्द सुनाई देता है।

<sup>(1)</sup> मूल में मेरे क चे स्थाना पर। (२) मूल में मेरे हाथे। की। (३) मूल में अपने यचाव।

<sup>(</sup>१) मूल में परदेशी के लक्ष्के मुक्त से मूद बोर्लिंग

8। उन को स्वर सारी पृष्यियी पर भीर उन के वचन जात की होर लेा पतुच गये दें उन में उस ने सूर्ण के लिये एक देरा खड़ा किया है॥

५। सूर्य मण्डप से निकलते हुए दुस्टे के समान है घट कीर की नाई अपनो दीस दीसने की एपित होता है॥

दै। यह साकाण की एक होर से निक्सता है स्रोर यह उस की दूसरी होर लों चक्कर मारता है स्रोर उस का धाम सब को पहुचता है।

 ध यद्देश्या की व्यवस्था खरी है जी में जी ले ब्रानेहारी

यहावा की चिती।नी विश्वास्योग्य है भासे की सृद्धि देनेहारी॥

दायहोया की उपदेश सीधे है पृदय की ब्रानन्दित कार्यहारे

यहावा की व्याचा निर्मल है आंखों से क्योति ले प्रानेष्टारी॥

र । यद्दीवा का भय शुद्ध है प्रनन्तकास सें ठदरनेदारा '

यहाया के नियम सत्य खीर पूरी रोति से धर्मभय है।

 प्रे ते। चेने चे थ्रीर यदुत सुन्दन चे भी यद्भर मनभाक हैं

ये मधु से श्रीर टपकने ३१२ छत्ते से भी यडकार मधुर है।

११। ाफर उन से तेरा दास चिताया जाता है उन के पालन करने से यहा ही बदला मिलता है॥

१२। यापनी भूलचूक की कीन समक्त सके मेरे गुप्त पाया से तू सुक्ते निर्दाय ठक्तरा दे ॥

पहा भीर किठाई से भी खपने दास की। रोक रख

यद मुक्त पर प्रभुता करने न पारं तस्र में खरा ट्रेगा

षीर यहे लपराध के विषय निर्देश ठद्दश्वा। ॥ १८। दे यदावा दे मेरी चठान प्रीर मेरे हुडानेटारे मेरे सुद को घचन स्रोर मेरे दृदय का ध्यान सुमो भार ॥

प्रधान बजानेहारे के लिये। दाखद का भजन।

२०. संकट के दिन यद्दीवा सेरी धुन से

याकूय के परमेश्वर का नाम तुओ कचे स्थान पर वैठाए॥

२। वद पवित्रस्थान से तेरी उष्टायता करे स्रीर सिध्योन् से तुमी संमाल ले॥

३। यह तेरे सब श्रन्नविषयों की समरण करे श्रीर तेरे होमबील की ग्रह्म करें। हेला॥

8। बद सेरे मन की इच्छा पूरी करे श्रीर तेरी सारी युक्ति की सुफल करे।

भू। तब धम तेरे चहुार के कारण जचे स्वर से गाएंगे

थार प्रपते परमेक्टर के नाम से प्रपते भगडे खडे करेगी

यद्दीया तेरे सब मुद्द सांगे वर दे॥

ई। श्रव में जान गया कि यद्दीचा अपने श्रीभ-विक्त का चढ़ार करता है

यद ग्रपने पांचित्र स्वर्गा से उस की सुनकार श्रपने दक्षिने दाय के उद्वार करनेष्टारे पराक्रम

के कामों से सहायता करेगा।

। कोई तो रधों की छीर कोई घोड़ों की

पर एम अपने परमेश्वर यहोवा के नाम ही की

चर्चा यारेगे ॥

८। ये तो भुक्त गये थीर गिर परे पर इम वठे थीर कीधे खडे हैं।

र । ऐ यदेग्या बचा ले

जिस दिन एम पुकारे उस दिन राजा हमारी सुन ले॥

प्रधाम यजानेहारे के लिये। दाखद का।

२१. हि यद्दोवा तेरे सामर्थ्य से राजा श्रानन्तित द्दीगा

<sup>.</sup>१) मूल में गर्मी। (२) या छीडे।।

<sup>(</sup>१) मूस में. चिक्रमाई जामकर ग्रहण करे।

श्रीर तेरे किये हुए उड़ार से खद प्रति मान द्वीगा॥

२। तूने उस को मनेरिय की पूरा किया श्रीर उस की मुद्द की ब्रिनती की तूने नाद नदीं किया। वेजा॥

३। तू उत्तम श्राशीय देता हुश्या उस से मिलता है तू उस के सिर पर कुन्दन का मुक्कुट पछि-नाता है॥

४। एस ने तुम्ह से जीवन मांगा

भग्डार ठहराता है

तू ने उस की युग युग का जीवन दिया।

प्र। चस की मिंदमा तेरे किये हुए चहार के कारण बसी है

विभव थीर रेश्वर्धं तू उस की देता है। इं। तू उस की सदा के लिये आशीयों का

तू उस को श्रापने सन्मुख दर्थ श्रीर श्रानन्द से मर देता है॥

धा क्योंकि राला यहावा पर भरेखा रखता है
 धोर परमप्रधान की कच्या से यह नहीं
 टलने का॥

८। तू ख्रपने हाथ से ख्रपने सब प्रश्नुकों की पक्षडेगा

थीर श्रपने दिने हाथ से श्रपने वैरियों की धर लेगा ॥

रं। तू प्रशाट दोने के समय उन्हे चलते हुए महे को नाई चलाएगा

यदीवा अपने कीप के मारे उन्हें निगल जाएगा थार याग उन की भस्म कर डालेगी॥

१०। तू उन की सतान की पृधिष्ठी पर से खीर उन की वंश्य की मनुष्यों में से नाश्य करेगा ॥
११। क्योंकि उन्हों ने तेरी हानि का यह किया उन्हों ने युक्ति निकाली ती है पर उस की पूरी न कर सकेंगे॥

९२ । क्योंकि तू श्रापना धनुष उन के विक्रह चकारमा श्रीर वि पीठ दिखाकर भागेंगे॥
१३। हे बहावा अपने सामर्थ्य से महान् हो
श्रीर हम गा गाकर तेरे पराक्रम का मजन
सुनारंगे॥

प्रधान यजानेहारे के लिये। अव्येक्तेरशर् में।
हाकद का भजन।

२२. है मेरे ईश्वर है मेरे ईश्वर तू ने
मुक्ते क्यों क्री ह दिया
मेरी पुकार से वया बनता मेरा बचाव कहां
२। इ मेरे प्रमेश्वर में दिन की पुकारता ते।
हू पर तू नहीं सुनना
और रात की भी में खुप नहीं रहता॥
३। पर हे इन्हारस् की स्तुति के सिहासन पर
विशासमान

तू ते। पांचन है

है। इमारे पुरवा तुक्ती पर भरीमा रखते भ्रे वे भरीसा रखते भ्रे श्रीर तू उन्हें कुड़ाता था। ५। वे तेरी ही श्रीर चिल्लाते श्रीर कुडाये जाते भ्रे वे तुक्ती पर भरीमा रखते भ्रे श्रीर उन की श्राभा न ट्रटती भ्री॥

६। पर में की इा हू मनुष्य नहीं, मनुष्यों में मेरी नामधराई छैर लेगों में मेरा अपमान होता है।

 श जितने मुक्ते देखते हैं से। ठठ्ठा करते
 श्रीर होंठ खिचकाते श्रीर यह कहते हुए सिर हिलाते हैं.

द । कि यहोता पर अपना नार डाल वह उस की सुद्धार

वह उस की उबारे क्योंकि वह उस से प्रस्त तो है। ए। पर तू ही ने मुक्ते गर्म से निकाला जब में दूध पिटवा बच्चा था तब भी तू ने मुक्ते भरोसा रखना सिखाया

<sup>(</sup>१) मूल में रवस्तिगा।

<sup>(</sup>१) पार्थात् भारवाली हरिकी।

<sup>(</sup>२) मूल में नेरे गाहराने के धवन नेरे चतार से दूर हैं।

<sup>(</sup>३) मूल में भरीशा दिया।

१०। में सन्मते ही तुभ पर डाल दिया गया माता के गर्भ की से तू मेरा ईश्वर है॥ १९। सुभा से दूर न है। क्यों कि संकट निकट है बीर कोई सहायक नहीं॥ १२। बेहुत से सांहों ने मुक्ते घेरा बाशानुको बलवन्त मेरी चारी खोर आये हैं। १३। फाडने खीर गरवनेहारे सिद्द को नाई उन्हों ने मेरे लिये खपना मुंद पसारा है ॥ १८। मै चल की नाई वट गया थीर मेरी सब हाँड्यों के जोड़ उखड़ गये मेरा दृदय माम द्वा गया वह मेरी देह के भीतर पिघल गया ॥ १५। मेरा खल टूट गया मै ठीकरा हो गया बीर मेरी जोभ मेरे ताजू से चिपक गई थौर तू मुसे मारके मिट्टी में मिला देता है ॥ 9ई। व्योक्ति क्तों ने सुक्ते घेरा क्षुकिमीयों की मगडली मेरी चारीं खोर खार्च उन्हों ने मेरे हाथों थै।र पैरा की होदा है ॥ १७। में अपनी सब इद्वियां ग्रिन सकता हूं वे मुभे देखते श्रीर निहारते है। १८। वे मेरे घस्त्र खापस में बांटते श्रीर मेरे पहिरावे पर चिट्टी डालते है। ९९ । पर दे यद्देश्या तू दूर न रह हे मेरे सदायक मेरी सहायता के लिये फुर्ती कर। २०। मेरे प्राय की तलवार से २९। मुर्भे सिंह की मुद्द से घचा तू ने मेरी सुनक्तर छनैसे वैसे के सीगों से खचा तो लिया है। २२। में अपने भाइयों के साम्हने तेरे नाम का प्रचार करंगा समा के बोच में तेरी स्तुति करंगा ॥ २३। दे यदावा के डरवैया उस की स्तुति करी है याकूब के सारे वंश तुम उस की बढाई करे। श्रीर हे इसारल् की सारे बंध तुम उस का भव माना ॥

२४। क्योंकि उस ने दुःखी की तुच्छ नही जाना न उस से घिन किई है बीर न उस से अपना मुख किया लिया पर जब उस ने उस की दोहाई दिई तब उस की सुन लिई। २५ । वहां समा में मेरा स्तृति करना तेरी ही खोर से द्वाता है में श्रपनी मञ्जले उस को डरवैया को साम्हने पूरी करूंगा ॥ २६ । नम् लाग भाजन करके तुम द्वीगो जायदीवा को स्रोजी है वें उस की स्तुति करेगे तुम्हारे जीव सदा जीते रहें। २०। पृष्यियो के सखदूर दूर देशों के लेगा चेत करके यहावा की खार फिरंग ब्बीर जाति जाति को सब कुल तेरे साम्हने दण्डवत करेगे । २८। क्योंकि राज्य यदेशवा ही का है बीर सब जातिया पर बद्दी प्रभुता करनेहारा है। २९। पृथिकी के सब हुष्ट पुष्ट लोग भोजन करके दयहवत करेगे जितने मिट्टी में मिल जानेहारे है थीर अपना अपना प्राय नहीं बचा सकते वे सब उसी के साम्हने घुटने टेकींगे॥ ३०। उस की सेवा करनेहारा एक वंश होगा दूसरी पीठ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा॥

वे उत्पन्न देविहारे लोगों से कहेगे कि उस ने काम किया है।

३१ । लेग बाकर उस का धर्मी होना

दाखद्का मनम।

बतारंगे

२३ • यहोवा मेरा चरवाहा है मुक्ते कुछ घटी न होगी ॥
३। वह मुक्ते हरी हरी चराइयो में बैठाता है
वह मुक्ते सुखदाई जल के पास ले चलता है ॥
३। वह मेरे जी में जी ले बाता है

<sup>&#</sup>x27; (१) मूस में नेरी स्कली की।

धर्म के मार्गे से वह अपने नाम के निसित्त
मेरी अगुवाई करता है ॥

8। वाहे में छोर अन्धकार में मरी हुई तराई
से होकर चलु
तीमी हानि में न हम्गा क्योंकि तू मेरे साथ
रहता है
तेरे मेटे और नाठी में मुसे आति मिलती
है॥

५। तू मेरे सतानेहारों के साम्हने मेरे लिये मेक लगाता है
तू ने मेरे सिर पर तेल हाला है
सेरा कटारा उमयह रहा है॥

६। उचमुच मलाई और अन्या जीवन भर
मेरे पीहे पीहे बनी रहेंगी
और में यहावा के घर में पहुंचकर है। दिन

#### दालद् का मनम।

28. पृथिती श्रीर की कुछ उस में है से। यदीवा ही का है

वात अपने व्यक्ति समेत उसी का है।

२। क्योंकि उसी ने उस की समुद्रों के कपर हुठ करके रक्का
और महानदीं के कपर स्थिर किया है।

३। यहीवा के पर्वत पर कीन चठ सकता
और उस की पवित्रस्थान में कीन खड़ा ही।

४। विस को काम निर्दाप और हृदय ग्रुह है
जिस ने अपने मन की। व्यर्थ बात की और नहीं खगाया
और न कएट से किरिया खाई है।

५। वह बहोवा की और से आशीप पाएगा
और अपने उहार करनेहारे परमेश्वर की और से धर्मी उहरेगा।

६। ऐसे ही लोग उस के खोजी है

(१) मूल में लीटकर।

व तरे दर्शन के खोकी याकूबधंशी हैं। वेला ॥

। हे फाटकी खुल काछी ।

थीर हे सनातन द्वारी खुल काछी ।

क प्रतापी राजा प्रवेश करे ॥

। वह प्रतापी राजा कीन है

वह तो सामर्थी और पराक्रमी यहावा है ॥

द। हे फाटकी खुल जाछी ।

थीर हे सनातन द्वारी तुम भी खुल जाछी ।

थि। वह जी प्रतापी राजा है से कीन है

सेनाओं का यहावा वही प्रतापी राजा है। वेला ॥

#### दासद का।

हैं यद्दीवा में अपने मन की तेरी श्रीर लगाता हू॥ २। हे मेरे परमेक्टर में ने तुक्ती पर भरासा रवखा है मेरी बाबा टूटने न पार मेरे शत्रु मुक्त पर सयसयकार करने न पाएं॥ इ। बरन बितने तेरी बाट ने। दते है उन में से किसी की खाशा न टूटेगी पर जो अकारण विकासघाती हैं उन्हीं की षाथा ठूटेगी ॥ ४। हे यहावा अपने मार्ग सुम की दिखा दे थ्रपने पथ सुमे बता दे॥ ध । मुक्ते व्यवने सत्य पर चला थीर शिक्षा दे क्योंकि मेरा उद्घार करनेष्टारा परमेश्वर हू है दिन भर मै तेरी हो बाट बोहता रहता हू ॥ **६। हे यहावा श्रापनी दया श्रीर करुणा के कामी** के। स्मरण कर क्यों कि वे तें। सदा से होते आये है। छ। हे यहे। द्या प्रपनी भलाई की कारण

<sup>(</sup>२) मूल में क्षे हाथ। (२) मूल में अपने चिर उठाया। (२) मूल में अपने की चठाया। (३) मूल में, उठाता।

मेरी खवानी के पापें श्रीर मेरे अपराधी की समरण न कर ष्प्रपनी करूवा हो के ब्रनुसार त्र सुभी स्मरण कर॥ द । यदे। या भला धीर सीधा है इस कारक वह पांपियों की खपना मार्ग दिखाएगा ॥ ९ । घद नम् से। शों की न्याय पर चलाएगा श्रीर नम् सोगों की श्रपना मार्ग दिखाएगा ॥ ९०। जो यद्दावा की वाचा ग्रीर चितानियों का पालन करते है उन के लिये उस का सारा व्यवदार करणा बीर समाई का दाता है। १९। हे यहे। या अपने नाम के निमित्त मेरे ग्रधमी की की बड़ा दै समा कर। ९२ । कोर्ड भी मनुष्य जो यदेग्या का भय मानता हो यहावा उस के चुने दुए मार्ग मे उस की षागुवाई करेगा ॥ १३। घद कुशल से टिका रहेगा थीर उस का वंश पृधिवी का अधिकारी होगा ॥ 98 । यद्याया अपने हरवैया के साथ गाढ़ी मित्रता रखता है थीर श्रपनी वाचा खेलकर उन की वताता है १५। मेरी प्रांखें यहावा पर ठक्क कान्धे है क्योंकि मेरे पांचों की जाल में से यही कुड़ाएगा ॥ **९६। दे बद्दावा मेरी श्रीर फिरके मुक्त पर** 

ष्यन्ग्रष्ट कर

क्यों कि में श्रकेला थै। रदीन हू॥

१७। मेरे दृदय का क्रेश वरु गया

१८। मेरे दु.ख बीर कष्ट पर द्राष्ट्रि कर

१९ । मेरे शत्रुखों की देख कि वे कैसे बढ़ गये दें

79

२०। मेरे प्राक्त की रक्षा कर बीर मुक्ते छुडा

थ्रीर मेरे सारे पापें की समा कर ॥

खीर मुक्त से खड़ा वैर रखते है।

तू सुभे सकेती से निकाल ॥

मेरी आशा टूटने न पार क्योंकि में तेरा शरणागत हूं॥ २१। खराई श्रीर मीधाई मेरी रका फरें क्योंकि में तेरी बाट नेहिता हूं॥ २२। दे परमेश्वर इस्तारल् की उस के सारे संकटों से कुटा ले॥

दाकद् का।

२६. हो यहात्रा मेरा न्याय चुका क्योंकि में खराई से चला हूं कीर मेरा भरोसा यद्दावा पर खचल बना है। २। दे यहे। या सुभ को जांच थ्रीर परख मेरे मन थीर दृदय की ताव। इ। तेरी करणा ती मुक्ते दीखती रहती है थीर में तेरे सत्य पर चलता फिरता हू॥ 8। में निकम्मी खाल चलनेहारों के संग ਜਢੀਂ ਕੈਠਾ थीर न में क्रविटियों के साथ कहीं जाऊंगा ॥ ५। में कुकर्मियों की संगति से वैर रखता हूं थीर दुष्टों के संग न बैठ्रगा॥ इ। में अपने दायों को निदायता के जल से धोकंगा तब दे पहावा में तेरी वेदी का प्रदक्षिणा करंगा. **। कि तेरा धन्यत्राद कुंचे शब्द से कार्ड** थ्रीर तेरे सब श्राष्ट्रचर्णकरूमा का वर्धन कर्द॥ ८। दे यहावा मैं तेरे धाम से तेरी महिमा के निवासस्थान से प्रीति रखता हू॥ ए। मेरे प्राय की पापियों के साध थीर मेरे जीवन को इत्यारे। के साथ न मिला दे॥ १०। वे तो श्रीकापन करने में लग्ने रहते हैं थीर उन का दहिना दाथ घ्रस से भरा रहता है। ११। पर में तें। खराई से चलूंगा तू मुक्ते कुडा ले थ्रीर मुक्त पर खनुग्रद कर ॥ १२। मेरा पांच चैारस स्थान में स्थिर है सभायों से में यदे। या को धन्य कहा कहा ॥

ः दाखद का ।

२७. यहावा मेरी ज्याति श्रीर मेरा चद्वार है से। में किस

से हरं

यद्याचा मेरे जीवन का द्रुक गढ़ ठहरा है से में किस का भय खार्ज ॥

२। जब कुर्कार्मियों ने को मुक्ते सताते श्रीर मुक्ती से वैर रखते घे

मुक्ते खा डालने के लिये मुक्त पर चठाई किई घी तब वे ही ठेकिर खाकर गिर पहे।

B। चाहे सेना भी मेरे विषद्ध कावनी करे मैभी में न हहंगा

चाचे मेरे विषद्व लड़ाई चठे

चस दशा में भी मै हियाव बान्धे रहंगा N

प्र। एक बर में ने यहावा से मांगा है उसी के यत्र में लगा रहंगा

कि मैं जीवन भर यहावा के भवन में रहने पाऊ जिस से यहावा की मनोहरता पर टकटकी लगाये रह

थै। उस के मन्दिर में ध्यान किया कर्य।

५। वह सा मुक्ते विपत्ति की दिन में अपने सग्हप में किया खखेगा

ष्रपने सब्ब के गुप्तस्थान में वह मुक्ते गुप्त खखेगा श्रीर चटान पर चक्राये खखेगा ॥

६। से अब मेरा सिर मेरे चारी खोर के शबुखी से संचा होगा

श्रीर में यद्दीवा के तंब्रु में स्वयत्वयकार के साध बसिदान चठासंगा

श्रीर उस का भजन गार्जगा 🏾

ध यहावा सुन में क्षे शब्द से पुकारता हूं

ये। तू मुक्त पर अनुग्रह करको मेरी सुन ले॥

८। तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो। इस ख़िये मेरा मन तुम से कहता है कि

दे युद्दे । तरे दर्शन का में खोकी देशता हू ॥

र । अप्रना मुख सुक्त से न किया

यपने दास की कीप करके न इटा

रू मेरा सहायक धना है

हे मेरे रद्वार करनेहारे परमेख्वर मेरा त्याग न कर और मुक्ते क्लेड न दे॥

१०। मेरे माला पिता ने तो मुक्ते छोड़ दिया है पर यद्वाया सुभी रख लेगा ॥

१९। हे यहे।वा छपने मार्ग मे मेरी छगुवाई कर थीर मेरे दाहियां के कारण

मुभा की। चीरस रास्ते पर ले चल ॥

् १२। मुभः की मेरे सतानेहारी की इच्छा पर न ही इ क्योंकि मूठे सान्नी जी उपद्रव करने की धुन में हैं सें। मेरे विषद्व चठे हैं।

पञ् । मे विश्वास करता हू कि यहावा की भलाई का

सीते सी देखने पासंगा॥ 98 । यहाया की बाट जाह द्याव बांध थे।र तेरा दृदय दृढ़ रंहे यहोवा की बाट जोहता ही रह ॥

दाखद का।

२८. हे यद्दावा में तुम्मी की पुकारंगा

है मेरी चटान मेरी सुनी श्रनसुनी न कर न हीं ते। तेरे चुप लगाये रहने से

मैं कवर में पड़े दुयो के समान दे। जाऊंगा ॥ २। जब मै तेरी दोहाई द्

श्रीर तेरे पवित्रस्थान की भीतरी के।ठरी की खोर खपने हाथ उठाउं

तब मेरी गिड़गिडाइट की बात पुनना ॥

इ। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग्रामुक्तें न घसीट

चो श्रपने पड़े। सियों से द्यार्त ता मेल की वेालते हैं

पर घृदय में खुराई रखते हैं॥

४। उन की कामों की थीर उन की करनी की खुराई के अनुसार सन से वर्ताव कर

चन के हाथों के काम के अनुसार उन्हे बर्दला दे **उन के कामीं का पलटा उन्हें दें ॥** 

<sup>(</sup>१) मूल में यदि मैं विश्वास म करता।

धा ये जा यहाया की किया की ।

श्रीर उस के हाथों के काम की नहीं विचारते हम किये यह उन्हें पढ़ाडेगा श्रीर न उठाएगा।

है। यहाया धन्य है

क्योंकि उस ने मेरी गिडगिड़ाइट की सुना है।

है। यहाया मेरा यल श्रीर मेरी काल ठहरा है

उस पर भरासा रखने से मेरे मन की सहायता

मिली है

इस लिये मेरा हृदय घुलमता है श्रीर में गा गाकर उस का धन्यवाद कर्षगा ॥ ६। यहीया उन का वल है बीर प्राप्त श्रीभिषिक्त के वचाय के लिये हुढ़ गढ़ उहरा है 1

( । चे यद्दोवा ग्रयनी प्रका का उद्घार कर ग्रीर ग्रयने निव भाग के क्षेणे की ग्राभीय दे भीर उन की चरवादी कर श्रीर सदा ली उन्हें संभाने रहा।

दाउद का मक्य।

# र्ट. हो यलयनों के पुत्राः यदाया का गुरुानुयाद करे।

यद्दीया की मदिमा श्रीर सामर्थ की माने।।
२। यद्दीया के नाम की महिमा की माने।
प्रित्रता से श्रीभाषमान द्दीकर प्रदीवा की
दग्डयत् करे।।

B। यद्याया की वाकी मेधी के जवर सुन पडती है

प्रतापी रेक्टर गरका है यहाया घने मेघी के ऊपर रहता है॥ ह। यहाया की वासी शक्तिमान है यहाया की वासी प्रतापमय है॥

प्र। यद्दाया की वाकी देवदाक्क्षी की तीड़ डालर्ता है

यदीया सवानान् के देवदाकश्री की भी तीड़ डासता है॥ ई। यह उन्हें यह है की नाई जुदाता है यह लवानान और शियान का वनेली गायों के यद्वीं के समान उहालता है। । यदावा की वाशी विजली की चमकाती है। द। यदावा की वाशी वन की कपाती

यद्दोवा कादेश के वन को भी कंपाता है। ए। यद्दीवा की वासी से द्विरित्तिया का गर्भपात स्रोर सरस्य में पतमह दोती है

श्रीर उस के मन्दिर में सब कुछ महिमा नहिना बेरानता रहता है।

प०। जलप्रलय के समय यद्दीवा विराजमान था भीर यद्दीवा सदा का राजा देशकर विराजमान रहता है।

१९। यद्याया श्रापनी प्रका की व्यत्त देशा यद्याया श्रापनी प्रका की श्राणिय देशा॥

भजम । भवम की प्रतिष्ठा का गीत । दासद का ।

३०. हे यदीवा में तुक्ते सराष्ट्रगा क्योंकि तू

थीर मेरे ग्रपुकी की मुक्त पर ग्रानन्द करने नहीं दिया॥

२। हे मेरे परमेश्वर यहावा

में ने तेरी दोड़ाई दिई घी चौर तूने मुक्ते चगा किया है॥

ह। दे प्रदेश्या तू ने मेरा प्राय श्रधोलोक से से निकाला दे

तू ने मुक्त को जोता रक्का थार कटर मे पड़ने से बचाया है॥

ह। ऐ यदीया के भक्ती उस का भजन गाम्री बीर जिस पवित्र नाम से उस का स्मरब दीता है उस का धन्यवाद करी॥

ध्। क्योंकि उस का कीप तो दय भर का दोता है पर उस की प्रसन्नता जीवन भर की दोती है

<sup>(</sup>१) या देखर के पुत्री।

<sup>(</sup>२) मूल ने जल।

<sup>(</sup>३) मूल में बहुश जल।

<sup>(1)</sup> जूल में, ग्राम की सीया की चीरती है।

साम की रीना खाकर रहे ती रहे

पर बिहान की जयजयकार होगा ॥

ई। मैं ने ती छपने चैन के समय कहा था

कि मैं कभी नहीं ठलने का ॥

१। दे यहीवा छपनी प्रस्तुता से तू ने मेरे पहाड़
की दृढ़ शीर स्थिर किया था

जब तू ने अपना मुख फेर लिया तम में घमरा
गया ॥

८। दे यहीवा मैं ने तुमी की पुकारा
खीर यहीवा से गिडगिहाकर यह बिनती किई कि,

रं। मेरे लेलू के बहने के थीर कमर में पड़ने
के समय क्या लाभ होगा

तेरी सञ्चाई प्रचार कर सकती है। १०। हे यहावा सुनकर मुक्त पर अनुग्रह कर हे यहावा तू मेरा सहायक हो।

१९। तू ने मेरे विलाप को दूर करके मुक्ते यानम्द से नचाया

तू ने मेरा टाट उत्तरवाकर मेरी कमर मे आनन्द का फेटा बांधा है,

पर। इस लिये कि मेरा श्रात्मा तेरा भजन गाता रहे श्रीर कभी सुप न हो

हे मेरे परमेश्वर यहे। वा में सदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा॥

प्रधान यजानेहारे के खिये। दाऊद का मजन।

देश है यहोवा में तेरा शरकागत हूं मेरी आशा कभी टूटने न पार तू जो धर्मी है से मुझे हुडा ॥ २। अपना कान मेरी श्रीर लगाकर मट मुझे हुड़ा मेरे बचाने की हुड चटान श्रीर गढ का काम दे॥

३। ह्योंकि तू मेरे लिये छांग छीर गळ ठहरा है से। श्रंपने नाम के निमित्त मेरी श्रगुवाई कर श्रीर मुक्ते से चल ॥ 8। जो जाल उन्दों ने मेरे लिये लगाया है उस में से तू मुक्त की हुड़ा

तू तो मेरा दृढ स्थान ठइरा है।

भू। मैं अपने आत्मा की तेरे ही हाथ में शीप देता हूं

हे यहावा हे सत्यवादी ईश्वर तू ने मुसे हुड़ा लिया है ॥

ई। जो व्यर्थ वस्तुओ पर मन लगाते हैं उन का मै वैरी ह

श्रीर मेरा भरासा यहावा ही पर है।

श्री कच्या चे मगन श्रीर श्रानिन्दत प्रशा

की कि तूने मेरे दु.ख पर दृष्टि किई है मेरे कप्टके समय तूने मेरी सुधि लिई है॥

द। श्रीर तूने मुक्ते शत्रुको हाथ मे पड़ने नहीं दिया

तू ने मुभे बेखटका कर दिया है।

रे। हेयद्वावा सुक्त पर अनुग्रह कर क्यों कि में संकट में हू

मेरी आर्खे घोक से धुन्धली पड़ गई मेरा जीव खीर पेट सूख गया है।

९०। मेरा जीवन शोक के सारे ख्रीर मेरी खबस्था कराइते कराइते घट चली

मेरा बल मेरे श्रधमं के कारण जाता रहा श्रीर मेरी इड्डियों में घुन लग गया है ॥

११। मेरे सब सतानेहारी के कारण मेरी नाम-धराई हुई है

श्रीर विशेष करके मेरे पड़ेासियों में हुई है श्रीर में अपने विन्हारों के लिये हर का कारण हूं

जी मुभ की सबक पर देखते से मुभ से भाग जाते हैं॥

पर। में मुर्दे की नाई लेगे। के मन से विसर गया में ठूटे वासन के समान हो गया हू॥

पर । मैं ने बहुतों के मुह से खयना अपवाद सुना चारों खोर मय ही भय है

जब उन्हों ने मेरे विक्द श्रापस में सम्मति किई

<sup>(</sup>१) मूल में छिपाया। (२) मूल में महिमा।

<sup>(</sup>१) मूल में, मेरे पावा की चीहे स्थान में खड़ा किया है।

सब मेरा प्राय सेने की युक्ति किई । 98। पर दे बदीवा में ने ती तुमी पर भरीग रक्खा है में ने कहा कि हू मेरा परमेश्यर है। १५। मेरे दिन तेरे हाथ में है तु सुक्ते मेरे शबुकी के दाच से कीर मेरे पीड़े परनेटारें से खवा ॥ १६ं। भपने दास पर खपने मुंह का प्रकाश चमका प्रापनी कस्या से मेरा उद्घार कर ॥ ९०। दे यदेव्या मेरी यामा ट्रटने न पाए क्योंकि में ने तुक की पुकारा दै दुष्ट्रीं की काशा टूटे बीर वे क्षेप्रोसीक मे चुपचाप पड़े रहे ॥ १८। जो प्रारंकार धीर पापमान से धर्मी की निन्दा करते है उन के मूठ घोलनेदारे मुद्द यन्द किये जाएं। १९। पादा तेरी भलाई ववा ही बडी है जा त ने पापने सरवैयों के लिये रख के हो थीर प्रपने घरखारातीं के लिये मनुष्या के साम्यने प्रशाट भी किई है। २०। त्र उन्दं दर्शन देने के सुप्तस्थान में मनुष्यों की युरी ग्राष्ट्री से गुप्त रक्खेगा पू उन की अपने मग्रहप में भगाई राहि से किया रक्खेगा १ २१। यद्दीया धन्य ध फ्योंकि उस ने मुझे गढ़वाले नगर मे रसकर मुझ पर प्रदूत करवा कि है। २२। में ने ती घटराकर कहा था कि मै यही वा की दृष्टि से दूर ही गया तीमी जय में ने तेरी दोहाई दिई तय तू ने ंमेरी गिड़गिडाइट की सुना॥ २३। दे यहाया के सब भक्ती उस से प्रेम रक्खा यदीवा रुच्चे लोगों की तो रक्षा करता पर जा - पर्धकार करता है उस की घर भली भांति यदला देता दे ॥

२८ । ऐ यदेावा के सब सामा रखनेदारा
 दियाव श्रांधी स्त्रीर सुम्दारे हृदय हुट रहें ॥
 दाकद का । गर्सीस् ।

३२ व्या ही धन्य है यह जिस का याराध क्या क्या ग्राय

जिस का पाप ठांपा गया है। ॥ २। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिस के प्रधर्म का प्रदेश्या लेखा न ले

श्रीर उस के शास्मा में कपट न दे।॥

३। जय लें में चुप रहा

तय लें दिन भर चीखते चीखते मेरी इड्डियों में घून लगा रहा ॥

8। क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ के नीचे दया रहा

धार मेरी तरायट ध्रूपकाल की सी भुराइट यनती गई। वेसा

५। जब में ने क्षपना पाप तुम पर प्रगट किया चौर क्षपना क्रधमी न क्रिपाया

धीर कदा कि मे भरीवा के साम्हने अपने अपराधी की मान संगा

तय तूने मेरे प्रधर्म पीर पाप की समा

दे। इस कारण हर एक भक्त जब उस का पाप उस पर खुल जाए तब तुम से प्रार्थना करेगा जल की बड़ी बाढ हो तो हो पर निश्चय उस मक को पास न पहुंचेगी !!

श तू मेरे किपने का स्थान चै तू संकट से मेरी
 रका करेगा

तू मुम्हे चारीं ग्रोर से कुटकारे के गीत सुनवा-रगा । रेला ॥

द। में तुक्ते खुद्धि दूंगा कीर जिस मार्ग में तुक्ते चलना द्वा उस में तेरी खगुवाई ककंगा मैं तुक्त पर कृपाहृष्टि करके सम्मति दिया ककंगा।

<sup>(</sup>१) या जब तू निल सकता है।

<sup>(</sup>२) मूल नें, तू मुक्ते छुटकारे के गीतां से घेरेगा।

<sup>(</sup>१) मूल में. भाख लगायर।

र । घे। डे कीर खन्नर के समान न देशना की समझ नहीं रखते , जन की उमग लगाम कीर बाग से रीकनी पड़ती है नहीं तो वे तेरे वश में नहीं खाने के ॥ १०। दुष्ट की ती बहुत पीडा देशी पर को यदोवा पर भरीसा रखता है से करणा से घिरा रहेगा ॥ ११। दे धर्मिया यहावा के कारण आनन्दित कीर मगन है।

श्रीर दे सब सीधे मनवाला जयसयकार करे।॥

्रे हे धिन्मिया यहावा की कारण जय-जयकार करी क्योंकि सीधे सेागों की स्तृति करनी सजती है। २। वीगा वजा बजाकर यहावा का धन्यवाद करेा दसतारवाली सारङ्गी वजा वजाकर उस का भसन गाम्री ह ३। एस को लिये नया गीत गास्रो जयजयकार को साथ भली भांति वजाग्री ॥ 8। क्योंकि यदीवा का वचन सीघा है थीर उस का सारा काम सञ्चाई से होता है। **५ । वह धर्मा ग्रीर न्याय पर प्रीति रखता है** यद्याया की करणा से पृष्यियी भरपूर है। ६। आकाशमग्रहल यहावा के वचन से बन गया थ्रीर उस सारा गण उस के मुद्द की सांस से बना ॥ **। यह समुद्र का जल केर की नार्द्र एकट्टा करता** वद गोंघरे सागर की खपने भगडार में रखता है। ८। सारी पृष्यिकी के लेगा यहावा से हरे जगत के सब निवासी उस का मय मार्ने॥ (। क्योंकि सब उस ने फदा तब हो गया वय उस्, ने साझा दिई सब स्थिर हुस्रा॥ ९०। यदे। वा व्यन्यकातियों की युक्ति की व्यर्थ कर देता वद देश देश के लोगों की कल्पनाक्षा की

निष्फल करता है।

११। यहोवा की युक्ति सदा स्थिर रहेगी चस को मन की कल्पनाएं पीठी से पीठी लें। वनी रहेंगी॥ १२। क्या ही घन्य है वह जाति जिस का परमेश्वर यद्वावा है थीर घड समाज जिसे उस ने भ्रपना निज भाग होने के लिये चुन लिया है। ॥ १३। यद्वीवा स्वर्ग से द्र्ग्य करता वह सारे मनुष्यों की निहारता है। 98। श्रपने निवास के स्थान से वह प्रियं के सब रहनेहारों की ताकता है। १५। बही है जो उन सभी के मन की ग्रस्ता थीर उन को सब कामी की व्यक्त लेता है। 9ई। कोई ऐसा राजा नहीं की सेना की बहुतायत के कारण बच सके बीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण कुट नहीं जाता॥ १७। घोड़ा बचाव के लिये व्यर्थे है वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी की नहीं

बचा सकता॥
१८ । देखेा यहावा की दृष्टि उस के हरवैये। पर
श्रीर उन पर जी उस की करवा की आशा
रखते हैं बनी रहती है.

१९ । कि वह उन के प्राय की मृत्यु से बचाए हैं। अकाल के समय उन की जीता रक्खें।
२० । इम यहोबा का श्रासरा तकते श्राये हैं
वह इमारा सहायक श्रीर हमारी ठाल ठहरा है।
२९ । इमारा हृदय उस के कारण श्रानन्दित
होगा

क्यों कि इस ने उस के पवित्र नाम का भरासा रक्का है।

२२। दे यद्देश्या हम ने जी तेरी आशा रक्ष्मी है इस लिये तेरी कर्या हम पर हो।

दाकद का। जब यह ग्रावीमेलेक् के साम्हने दीरहा बना ग्रीर , ग्रावीमेलेक् ने उसे मिकाल दिया ग्रीर यह चला गया।

३४. में हर समय यहावा का धन्य कहा करंगा

उस की स्ताति निरमार मेरे मुख से द्वासी रहेशी॥ २। में यहे।बा पर घमगड कहंगा नम् लोग यह सुनकर खानन्दित छोगे ३। मेरे साथ पहावा की यहाई करी बीर काका इस सिलकर उस के नाम की सराई ॥ 8। में यद्दीवा के पास गया तब उस ने मेरी सुन लिई ब्रीर सुभी पूरी रीति से निर्भय किया ॥ प्रा जिन्हों ने उस की खोर द्राष्ट्र किई उन्हा ने ज्याति पाई बीर उन का मुंद कभी काला न दोने पाए॥ ६। इस दीन जन ने प्रकारा तय यद्दीया ने इन लिया बीर इस की इस के सारे करें। से हुडा लिया प o। यहाया के डरवेंगें की चारें ग्रार उस का दत कायनी किये पुर उन की घचाता है॥ द। परखकर' हेस्रो कि यहावा कीश भला है क्या ही धन्य है घह पुरुष ले। उस की गररा सेता है। र । हे यहीया के पाँचय लेगी उस का भय मानी क्योंकि उस के हरवेंकों को किसी वात की घटी नहीं दोती ॥ १०। जवान सिद्धें की घर्टा दे। खीर वेभूखे रध धारं पर पहाचा के खोजियों की किसी भसी यस्तु की घटी न हायेगी ॥ ११ । है सङ्की खाखी मेरी सुने। म सुस की यदाया का भय मानना सिखाउंगा, १२। कि जा कोई जीवन की दच्छा रखता श्रीर दीर्घायु चाइता दे। कि मुशल से रहे, १३। अपनी कीम धुराई चे राक रस भीर प्रापने मुंद की चीकसी कर कि उस से कल की बात न निकले ॥ १४। ध्रुराई को छोड थार भलाई कर

मेल की ठूंठ थीर उस का पीकान कोड़॥ १५। यहावा की बांखें धार्मियों पर लगी रहती है थीर उस के कान भी उन की दोहाई की थीर लग्ने रष्टते हैं ॥ १६। यदीवा द्युराई करनेदारी के विमुख रप्टता है कि उन का नाम' पृष्टियी पर से मिटा डासे॥ १९। क्षेत्र दोदाई देते धार यद्यावा सुनता थीर उन की सारी धिपतियो से कुड़ाता है ॥ १८। यदीवा टूटे मनवालें के समीप रहता है थीर पिसे दुखीं का उद्घार करता है। १९। धर्मी पर यहुत सी विपत्तियां पड़ती पर वदावा उस की उन सब से कुडाता है। २०। यद उस की दही दही की रक्षा करता दै से उन में से एक भी टूटने नहीं पाती॥ २१ । दृष्ट अपनी युराई के द्वारा मारा परेगा

दाखद का।

बीर धर्मी के धैरी देखी उद्देश ॥

दोषी न ठहरेगा ॥

३५. हे यदेशवा जी मेरे साथ मुकटुमा लड़ते हैं

**५२ । यदाया अपने दासें का प्राय यदा लेता है** 

ग्रीर जितने उस के शरवारात हैं उन में से कोई

उन की साथ तूमी मुकद्वमा लड़ को मुक्त से युद्ध कारते दें उन से तूयुद्ध कार'॥ २। काल बीर फरी लेकर मेरी सदायता कारने को खड़ा दें।॥

३। श्रीर वर्की की खोंच ग्रीर मेरा घीका करने-घारों के साम्दने ग्राक्षर उन की रीक श्रीर मुक्त से कह कि में तेरा चहार छूं॥ ४। की मेरे प्राय की ग्राष्टक में उन की ग्रामा टूट जाए ग्रीर वे निरादर दें।

<sup>(</sup>१) शूल में समस्य ।

<sup>(</sup>१) जूस में, चसकर ।

जा मेरी द्वानि की कल्पना करते हैं से पीके इटाये जाएं थार उन का मुंह काला है। ॥ थ । वे वाष् से उड़ खानेहारी मुसी के समान हो बीर यद्दीया का दूत उन्दे धकियाता सार ॥ है। इन का मार्ग अधियारा श्री फिसलहा हो भीर यद्यीया का दूत उन की खदेड़ता खाए॥ o । क्योंकि श्रकारण उन्हों ने मेरे लिये श्रपना जाल गर्हे में लगाया यकारण ही उन्हों ने मेरा प्राण लेने के लिये गढ़हा खोदा है। द। श्रचानक उन की विपत्ति हो बीर की बाल उन्हों ने लगाया है उसी में वे थाय फंसे उसी विपत्ति में वे खाप हो पहें॥ ए। तब में यदेखा के कारण जी से मगन में उस के किये हुए उद्घार से इर्पित इंगा॥ १०। मेरी घड्डी घड्डी करेगी कि रे यहावा तेरे सुल्य कीन है को दीन जन को घडे घड़े वलवनों से यचाता है थ्रीर लुटेरें। से दीन दरिद्र लेगों। की रक्षा करता है।। ११। द्रोइ करनेहारे साक्षी खडे होते हैं श्रीर जी घात मैं नहीं जानता खही कान मुक्त से प्रकते है ॥ १२। वे मुझ से मलाई के घदले घुराई करते हैं में वन्ध्रहीन हुआ हूं । **93। मै तो जब वे रागी घे तब टाट पहिने रहा** ग्रीर चपवास कर करके दुख चठाता चा थीर मेरी प्रार्थना का फल मुक्ती की मिलेगा। ॥ 98। में ऐसा भाव रखता था कि माना वे मेरे संगी वा माई हैं नैसा कोई माला के लिये विलाप करता है। वैसा हो में ज्ञाक का पहिरावा पहिने दुर सुका चलता या 🏻

१५। पर वे लेगा जब में लंगकाने लगा सब यानन्दित द्वाकर एकट्टे हुए नीच लाग बीर जिन्हे में खानता भी न या से। मेरे विषद्ध एकट्टे हुए वे मुक्ते लगातार फाड्ते रहे। १६। उन पाखादी भांडी की नाई जी पेट के लिये उपदास करते है वे भी सुक पर दांत पीसते हैं ॥ १७। दे प्रभु हु कब लों देखता रहेगा इस विपत्ति से जिस में उन्हों ने मुक्ते डाला है मुक्त की छुडा जवान सिंही से मेरे जीव की बचा ले॥ १८। तब में बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करंगा बहुतेरे लोगों। के बीच में तेरी स्तुति कदंगा ॥ ९९ । मेरे मूठ वे।लनेद्वारे शत्रु मेरे विकद्व ग्रानन्द न करने पारं चा श्रकारण मेरे थैरी हैं सा श्रापस में नैन से सैन न करने पारं॥ २०। क्यों कि वे मेल की वार्त नहीं वे। लते पर देश में जी चुपचाप रहते हैं उन की विस्तु क्रल की कल्पनाएं करते हैं। २९ । श्रीर उन्हों ने मेरे विरुद्ध मुंद परारके कहा याहा याहा हम ने ब्रापनी देखा है ॥ २२। हे यहे। वा तू ने ते। देखा है से। चुप न रह हे प्रभु मुक्त से दूर न रह॥ २३। उठ मेरे न्याय के लिये जारा हे मेरे परमेक्ष्वर हे मेरे प्रमु मेरा मुकटुमा निप-टाने को लिये आ ॥ २४ । हे मेरे परमेश्वर यहीवा तू जी धर्मी है इस लिये मेरा न्याय चुका ग्रीर उन्हें मेरे विस्द्व ग्रानन्द करने न दे॥ २५। वे मन सेन कहने पाएं कि खाडा इसारी इच्छा पूरी हुई दम उस की निगल गये हैं।

<sup>(</sup>१) नूस में नेरी प्रार्थना नेरी गाद में लीट प्यारगी।

<sup>(</sup>१) मूल में नेरी एक ली।

२६। जो मेरी हानि से 'आनन्दित हैं उन के | मुंह सज्जा के मारे एक साध काले हें। जो मेरे विक्त बढ़ार्व मारते हैं से। सज्जा ग्रीर अनादर से कंप जाएं॥

२०। की मॅरेधर्म से प्रसन्न रहते है से खपखपजार श्रीर खानन्द करें

श्रीर निरन्तर कहते रहे कि यदावा की ब्रहाई है। जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। , रूट। तब मेरे मुद्द से तेरे धर्मा की सर्वा होगी श्रीर दिन भर तेरी म्तुति निकलेगी॥

> प्रधान यजाने रारे के खिये। यहाया के दाख दाखद का।

दि उप जन के पृत्य के भीतर, व्यवराध की वाको पुत्रा करती है परमेख्वर का भव उस के मन में नहीं बाता॥ २। वह व्यवने व्यवमां के शुलने खीर चिनीने उदरने के विवय

प्रपने मन में चिक्रनी चुपड़ी दाते विचारता है। इ। उस की दातें बानर्थ शार इस की है उस ने बुद्धि खीर भलाई के काम करने से दाय उठाया है॥

४। यह खपने विकैतने पर पड़े पड़े जनर्थ की करपना करता है

यद खपने कुमार्ग पर दृक्ता से बना रहता है
युराई से यह हाथ नही सकता ॥
भ । हे पहाया तेरी करूणा म्वर्ग में है
तेरी सम्चाई खाकाशमण्डल तक पहुची है ॥
६ । तेरा धर्मा ईण्वर के पर्वती के समान है
तेरे नियम खयाद सागर ठहरे है
हे पहाया तू मनुष्य खीर पशु होनी की रहा
करता है॥

 श से परमेख्यर तेरी क्षत्रणा कैंसी खनमाल चैं
 मनुष्य तेरे, पखीं के तले श्ररण लेते हैं।
 य तेरे भयन में के चिक्रने भी जन से तृप्त होते थीर तू श्रपनी सुखनदी में से अन्हे पिलाएंगा ॥
१ । क्योंकि जीवन का सिता तिरे ही पास है
तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पारंगे ।
१० । श्रपने जाननेहारों पर कर्त्या करता रह
थीर श्रपने धर्म 'के काम 'सीधे मनवालों से
फरता रह ।
१९ । श्रपनारी सक्त पर लात उठाने न गाए

११। श्रदकारी मुक्त पर लात उठाने न पाण स्रोर न दुष्ट अपने द्याच के यल से मुक्ते भागने पाए॥

१२। वर्षा ग्रनर्थकारी गिर पड़े हैं वे ठक्तेल दिये गये ग्रीर फिर चठ न सर्कोंगे॥

दासद का।

३७. कु कम्मियों के कारण मत कुठ

कुटिल काम करनेद्दारों की विषय डाद न कर ॥
२। क्योंकि वे घास की नाई मह कट काएंगे
और दरी घास की नाई मुर्मा साएंगे॥
३। यदीवा पर भरेसा रख और मला कर
रेश में वसा रद और सचाई में मन लगाये रह॥
४। यदीवा की अपने सुख का मूल जान
और वह तेरे मनेर्रिश की पूरा करेगा॥
५। अपने मार्ग की किला यदावा पर होड
और उस पर भरेसां रख बही पूरा करेगा॥
६। और वह तेरा धर्म ज्योति की नाई
और तेरा न्याय दो पहर के डिजयाले की नाई

0। यदेश्या के साम्हने चुपचाप रच श्रीर धीरज से सम का सासा रख

उस के कारण न कुछ जिस के काम सुफल देतों दें

थीर यह युरी युक्तियों की निकासता है।

दा कीय से परे रह थीर सस्तासहर की होड दे

सत कुठ उस से युराई ही निक्रलेगी।

रा सुक्रम्मी लेग काट डाले सारंगे
थीर की यहाया की बाट ने हते हैं से ई

पुषियों के प्रधिकारी हैगी।

<sup>(</sup>१) मृल में चस की ग्रामी के साम्हने।

40। घोड़े दिन के घोतने पर दुष्ट रहेहीगा नहीं श्रीर तू उस के स्थान की मली मांति देखने पर भी उस की न पाएगा॥

पर मा उस का न पाएगा ।।

पर नम्र लेगा पृष्टियों के श्रीधिकारी होंगे

श्रीर बड़ी श्रांति के कारण सुख मानेंगे ॥

पन्न । दुष्ट धर्मी के विरुद्ध सुरी युक्ति निकासता
श्रीर उस पर दांत पीसता है ॥

पन्न । प्रमु उस पर हंसेगा

स्थोंकि वह देखता है कि उस का दिन श्रानेहारा है॥

पष्ठ । दुष्ट सिप्ता तलवार खींचे थीर धनुष चकृषि हैं

कि दोन दिर की गिरा हैं

भीर सीधी चाल चलनेशरीं की वध करें।

१५। उन की तलवारी से उन्हीं के दृवय किंदी

थीर उन की धनुष ती हैं जासी।

१६। धम्मी का घोड़ा सा

बहुत से दुष्टों के देर से उत्तम है।

पछ। क्योंकि दुष्टा की मुजारं ती ते हो जारंगी पर यहावा धार्मियों की संभालता है॥

१८। यहाधा खरे लोगों की ग्रायु की सुधि रखता है

खीर उन का माग चदा लें बना रहेगा । १९ । विपत्ति के समय उन की आशा न टूटेगी चीर अकाल के दिनों से वे तृप्त रहेंगे॥ २० । दुष्ट लेग नाश है। जाएंगे

श्रीर यहोवा के शत्रु खेत की सुधरी घास की नाई नाश होते

वे धूरं की नाई विलाय जारंगे॥
२१। दुष्ट ऋग्य लेता है श्रीर भरता नहीं
पर धर्मी अनुग्रह करके दान देता है।
२२। खोंकि की उस से खाशीय पाते हैं से।
ती पृश्चित्री के खिधकारी होंगे
पर की उस से खांगित होते हैं सी नाश है।

२३। मनुष्य की गति यद्देश्या की खोर से दृढ होती है भीर उस के चलन से खड़ प्रसङ्ग रहता है। २८। चाडे खड़ जिरे तीमी खिड़ा न दिया जाएगा

क्योंकि यहे। या उस का दाय यांभे रहता है ॥ २५। में लडकपन से ले सुकापे लीं देखता स्रामा दूं

पर न तो कभी धर्मी की त्यागा दुया धीर न उस के दंश की टुकड़े मांगते देखा है। इह । वह ती दिन भर यनुगृह कर करके सृथ देता है

श्रीर उस के दंश पर खाशीय फलती रहती है।

२०। द्वराई की होड़ ग्रीर भलाई कर

श्रीर तू सदा ली बना रहेगा॥

२८। क्योंकि यहावा न्याय में प्रीति रावता।
श्रीर खपने भक्तीं की न तलेगा

उन की तो रहा सदा होती है

पर दुष्टों का वंश काट हाला जाएगा॥

२९। धर्मी लोग पृथियों के ग्राधिकारी होगे

श्रीर उस पर सदा बसे रहेगे॥

३०। धर्मी ग्रपने मुद्द से दुष्टि की बातें करता
श्रीर न्याय का बसन कहता है॥

३९। उस के परमेश्वर की व्यवस्था उस के हृदय

में बनी रहती है

चस के पैर नहीं फिसलते ॥

इर । दुष्ट धर्मी को ताक में रहता

द्वीर चस के मार डालने का यह करता है ॥

इर । यहावा चस की चस के दाध में न छोड़ेगा

होर सब चस का विचार किया जार तब बह

चसे दोयी न ठहरास्ता॥

३४। यहावा की बाट जीइता रह थे।र उस के मार्ग पर बना रह

थीर वह तुमें बढ़ाकर पृष्टिवी का श्रीधकारी कर देगा

जब दुष्ट काट हाले जाएँगे तब तू देखेंगा ॥ इश में में दुष्ट की बहा पराक्रमी चीर रेसा फैलता हुआ देखा

जैसा कोई घरा पेड़ अपने निज देश में फैसे अ

हाँ। पर किसी ने उधर से जाते हुए क्या देखा कि यह है ही नहीं और मैं ने भी उसे ठूठ कर कहीं न पाया॥ इ०। खरे की ताक और सीधे की देख रख क्योंकि मेल से रहनेवाले पुरुप का खन्तफल होगा॥ इट। पर अपराधी एक साथ कल्यानाश किये

इ≍। पर अपराधी सक साथ सत्यामाश किये जारंगे

दुष्टीं का स्नम्भक्त काटा जाएगा।। इर । धर्मियों का खचाय यद्दोवा की स्रोर से देता है

सकट के समय वह उन का दृढ़ स्थान ठहाता है। 80। स्रीर पद्दोधा उन की सद्दायता करके उन की कुड़ाता है

यह उन की दुष्टी से कुड़ाकर उन का उद्घार करता है

इस लिये कि वे उस के शरवारात हैं।

दाखद का मलन । स्गरण कराने के लिये।

#### ३८. हो यहोवा क्रोध करके मुसे न डाट

न जलकालाइट में प्राकर मेरी ताडना कर॥
' '२। क्योंकि तेरें तीर मेरे विधायये
' कीर में तेरे हाथ के नीचे दवा हू॥
३। तेरे रोप के कारण मेरे धरीर में कुढ़

र तर राज का कार्य मर गरार म कुछ ' 'स्रारीगयता नहीं

मेरे पाप को हेतु मेरी हिंडुयों में कुछ चैन नही।
' ४। क्योंकि मेरे प्रधम्में के कामी मे मेर्रा सिर सूख गया

भीर ये मारी वेशम की नाई मेरे सहने से बाहर है। गये हैं॥

' थ । मेरी मूक्ता के कारख

मेरे कोड़े खाने के घाठ वसाते बीर सहते हैं॥

ंदै। में सुक गया में बहुत ही निदुड़ गया ' दिन भर में शोक का पहिरावा पहिने दुर

चलता हूं ॥

छ। क्योंकि मेरी काँट भर मे जलन है

स्रोर मेरे शरीर में आरीज्यता नहीं ॥

द। में निर्मल स्रोर बहुत ही चूर दे। गया

में अपने मन की घबराइट से चिल्लाता हू ॥

९। दे प्रभु मेरी सारी खांभलावा तेरे सन्मुख दे

स्रोर मेरा कराइना तुक की सुन पड़ता है।॥

१०। मेरा घृदय घडकता है मेरा बल जाता
रहा

श्रीर मेरी श्राखों में भी कुछ ज्येति नहीं रही ॥ १९। मेरे मित्र श्रीर मेरे संगी मेरी विवर्तत में श्रास्ता खड़े हैं

मेरे कुटुम्बी भी दूर खड़े है। गये हैं॥ १२। श्रीर मेरे प्राय के गाइक फन्दे लगाते श्रीर मेरी दानि के यह क्यनेहारे दुंष्ट्रता की वात वालते

श्रीर दिन भर छल की युक्ति सेचिते है।
१३। पर में ब्रिंडिर की नाई सुनता नहीं
श्रीर गूगों के समान हूं की ब्रोल नहीं संकता।
१४। में ऐसे मनुष्य के सरीखा हूं की कुछ नहीं
सुनता

क्रीर जिस के मुद्द से विवाद की कीई कात नहीं निकलती॥

१५ । क्योंकि दे पहाचा में ने तेरी ही आशा समार्क् है

दे प्रमु हे मेरे परमेश्वर तू ही उत्तर देशा॥ ' ९६'। में ने कहा ऐसा न हो कि व मुक्त पर स्थानन्द करें

क्योंकि जब मेरा पांच टूर्ज जाता तब वे मुक्त पर बडाई मारते हैं ॥

90 । कीर में तो प्रव लंग डाने ही पर हूं जीर लगातार पींड़ा ही मेंगता रहता हूं॥ 90 । में तो अपने प्रधमी की प्रगट करगा में अपने पाप के कारण खेटित रहूगा॥ 90 । पर मेरे शत्रु फुर्तीले बीर सामर्थी हैं बीर मेरे भूठ बेलनेहारे वैरी बहुत हो गये हैं॥ 20 । बीर जो मलाई के पलटे में बुराई करते हैं

<sup>(</sup>१) मूल में तुम से किया नहीं।

से। मेरे भलाई के पीछें चलने के कारण मुभ से विरोध करते हैं।

२९। हे प्रहादा मुभे न केंद्रि है मेरे प्रमेक्टर मुभ से दूर न रह।

२२। हे प्रहादा है मेरे स्ट्रार-,
,मेरी सहायता के लिये फुर्ती कर।

यदूतून् प्रधान यसानिहारे से सिये । दासद सा मसन ।

# र्रेट. में ने कहा में अपनी चालचलन में चैं। जसी करोगा

न दो कि वचन से पाप कर जब लों दुष्ट मेरे साम्हने रहे तब लों में ढाठी लगाये श्रपना मुद्द वन्द किये रहूगा॥

२। में मीन ग्राहकर गूगा वन गया भली वात भीन वाला

स्रीर मेरी पीड़ा वक्ती ग्राई ॥ इ। मेरा दृदय जल उठा मेरे देखते देखते श्राग भड़क उठी तब में बेल उठा कि,

8। है यहीषा मेरा श्रन्त मुझे जता श्रीर यह कि मेरे दिन कितने है जिस से में जान हूं कि कैसा श्रीनृत्य हू ॥

थ। देख तूने मेरे दिनों को चीवे मर के

श्रीर मेरी अवस्था तेरी हुए में कुछ है ही नहीं सचमुच संव मनुष्य कैसे ही स्थिर क्यों न ही

तामी सांस ठहरे हैं। वेसा॥ ६। सचमुच मनुष्य काया सा चलता फिरता है सचमुच उस की घलराहर व्यर्थ है वह धन का सचय तो करता है पुर नहीं जानता

िंड किंस के भगहार में पड़ेगा ॥

। ख़ीर ख़ब हे प्रभु में किस बात की बाट से छू

मेरी आशा तेरी छोर सगी हैं ॥

। सुक्ते मेरे सब प्रपराधी के बंधन से छुड़ां
सूद्ध की मेरी नामधराई न करने दे॥

र । में गूगा वन गया थीर मुंद न खोला क्योंकि यह काम तू ने किया है ॥ १०। तू ने जो विपत्ति मुक्त पर डाली है उसे दूर कर

क्योंकि में तेरे हाथ की मार से मिट चला ॥ १९। जब तू मनुष्य की अधर्म के कारण दपट दपटकर ताड़ना देता है

तह तू उस की मनभाधनी वस्तुओं की की है

सचमुच सब मनुष्य सांस ठधरे हैं। नेता॥ १२। हे यहावा मेरी प्रार्थना सुन सीर मेरी दोहाई यर कान धर

मेरा रेशना सुनने से कान न मूद क्योंकि में तेरे स्वा उपरी देशकर रहता हू श्रीर श्रपने स्वप्पुरुखाओं के समान परदेशी हूं॥ १३। उस से पहिले कि मैं जाता रहूं स्वार श्रावी की न रह

मेरी श्रोर से मुँद फोर कि मेरा मन द्वरा है। जार ॥ प्रधान यजानेहारे के लिये । दाउद का भजन ।

#### 80. में धीरज से यहावा की बाट जेड़ता रहा

श्रीर उस ने मेरी श्रीर मुककर मेरी दोशाई सुनी ॥ २। उस ने मुक्ते सत्यानाथ के गड़दे श्रीर दलदल की कीच में से स्वारा

खीर सुक्त की छांग पर खड़ा, करके मेरे पैरी की हुक किया, है।

३। श्रीर उस ने मुझे एक नया गीत सिखाया जो इमारे परमेश्वर की स्तृति का है बहुतेरे यह देखकर हरेगे

थ्रीर यहीचा पर भरीश स्वर्खीं,॥

४। च्या दी धन्य है वह पुरुष जिसाने यहावा की अपना आधार माना हो।

श्रीर आभिमानियों श्रीर मिण्या की श्रीर मुड़ने-हारी की श्रीर मुद्द न फेरला, हो॥

५। हे मेरे परमेश्वर यहावा तू ने बहुत से काम क्षिये है स्रो स्वाध्यक्ष्यक्षमं श्रीर करपनाएं तू इमारे तिये करता है से बहुत सी है तेरे तुत्य कोई नहीं में तो चाहता हूं कि खोलकर उन की चर्चा कहं पर उन की गिनती कुछ भी नहीं हो सकती ॥ ई। मेलबलि श्रीर समुवलि से तू प्रसन्न नहीं होता

तू ने मेरे कान खोदकर खोले हैं। दोमब्रिल श्रीर पायबलि तू ने नहीं चाहा॥ ७। तब में ने कहा देख में खाया हूं क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है॥

द। हे मेरे परमेश्वर मे तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन् हू

भीर तेरी व्यवस्था मेरे श्रन्त करण में बनी है। १। में ने बड़ी सभा में धर्म्म का ग्रुभ समाचार प्रचारा है

देख में ने श्रपना मुंह बन्द नही किया हे यहाया हू इसे जानता है। पि । में ने तेरा धर्मी मन ही में नहीं ख्रुखा में ने तेरी सम्लाई ग्रीर तेरे किये हुए स्ट्रार की सर्चा किई है

मै ने तेरी करुणा श्रीर सत्यता वही सभा से गुप्त नहीं रक्ष्मकी॥

99। हे यहे। या तू भी अपनी बड़ी दया मुक्त पर से न इटा ले

तेरी करुण कीर सत्यता से निरन्तर मेरी रहा होती रहे॥

पर। क्योंकि में प्रनिश्चित सुराइयों से घिरा हुआ हूं

मेरे अधर्मों के कामीं ने मुक्ते आ पकड़ा और में दृष्टि नहीं कर सकता

वे गिनती में मेरे सिर के वालों से प्रधिक हैं से मेरे जी में जी नहीं रहा॥

पइ। हे यहावा कृपा करके मुक्ते हुड़ा है यहावा मेरी सहायता के लिये फुर्ती कर ॥ प8। जो मेरे प्राय की कोज में है उन सभें की आश टूट जार कीर उन के मुंद काले हैं। जी मेरी हानि से प्रस्न होते हैं से पीछे हटाये थीर निरादर किये जारं॥ १५। जी मुझ से खाहा खाहा कहते हैं से ख़पनी लड़्जा के मारे जिस्मित हों॥ १६। जितने तुमें ठूंठते हैं सा सब तेरे कारण हार्यत खीर खानिन्दत हों जी तेरा किया हुआ उद्घार चाहते है से निरम्तर कहते रहें। कि यहांवा की बढ़ाई हो॥ १९। में तो दीन धीर दरिद्र हू तैमी प्रभु मेरी चिन्ता करता है तू मेरा सहायक खीर हुडानेहारा है

प्रधान बनानेहारे के लिये। दाऊद का भवन।

४१ व्या ही धन्य है वह जी कंगाल की सुधि रखता है

विपत्ति के दिन यहावां उस को वर्तास्या है २। यहावा उस की रक्षा करके उस की जीता रक्ष्येगा श्रीर वह पृष्यिवी पर भाग्यवान होगा

तू उस की। यतुष्टीं की इच्छा पर न हो इ॥

इ। जब वह याधि के मारे सेज पर पदा है। तब यहावा उसे संभालेगा

तूरोग में उस के सारे विक्रीने की उसटकर ठीक करेगा॥

४। मैं ने कहा है यद्यावा मुक्त पर व्यनुग्रह कर मुक्त को चगा कर मैं ने तो तेरे विष्ट्व पाप किया है॥

भू। मेरे शत्रुयह कहकर मेरी खुराई कहते है कि वह कव मरेगा श्रीर उस का नाम कव मिटेगा॥

ई। कीर सब कोई मुक्ते देखने काता है तब वह व्यर्थ बातें बकता है यह मन में क्षमर्थ की बाते संसय करता है श्रीर बाहर जाकर उन की खर्चा करता है।

9। मेरे खब बैरी मिलकर मेरे विक्र कानापूची करते हैं

वे मेरे ही विक्र होकर मेरी हानि की करपना करते हैं।

द। वे कहते हैं कि वह किसी श्रीहेपन का फल भीगा रहा होगा है।

पीर वह जी पड़ा है से फिर न स्टेगा।

र। मेरा परम मिन्न जिस पर मै मरोरा रखता था श्रीर वह मेरी रोटी खाता था उस ने भी मेरे विक्र लात स्टाई-है।

१०। पर हे पहाया तू मुक्त पर प्रमुग्नह करके मुक्त को उठा कि में उन की बदला दू॥
१९। मेरा श्रृष्ठ की मुक्त पर स्वयस्त्रकार करने महीं पाता इस से में ने जान लिया है कि तू मुक्त से प्रस्त है॥
१२। श्रीर मुक्ते ती तू खराई में सभालता श्रीर सदा के शिये ध्रपने सन्मुख स्थिर करता है॥
१३। इस्रारल् का परमेश्वर यहावा मदा से सदा लों धन्य है
श्रामेन फिर श्रामेन्॥

#### दूसरा भाग।

प्रधान यजानेहारे के लिये। मस्कोल् । कीरहवशिया का।

## ४२. जैसे इरिकी नदी के जल के लिये हां फती है

वैसे ही हे परमेश्वर में तेरे लिये हांफता हूं।

२। जीवते ईश्वर परमेश्वर का में प्यासा हू
में कब जाकर परमेश्वर की खपना मुद्द दिखां जगा।

३। मेरे पांसू दिन श्रीर रात मेरा खाहार हुए हैं
और लेगा दिन भर मुक्त से कहते रहते हैं कि

तेरा परमेश्वर कहां रहा ॥

४। मैं भीड़ के चंग जाया करता था

मैं जयजयकार श्रीर धन्यवाद के साथ चत्सव करनेहारी भीड के बीच परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था

यह स्मरण करके मेरा जी चदास होता है ॥

५। हे मेरे जीव तू कों ठ्या जाता
श्रीर मेरे जपर कों कुठता है

परमेश्वर की श्राशा लगाये रष्ट

क्योंकि में उस के दर्शन से उद्घार पाकर फिर उस का धन्यवाद करने पार्जगा॥, ई। हे मेरे परमेश्वर मेरा जीव ठया जाता है इस लिये में यदन के पास के देश मे थीर हेर्में नुके पहाड़े। श्रीर मिसार्की प्रवाड़ी ंको पास रहते हुए तुमी समरण कारता हू॥ १। तेरी जलधाराखों, का शब्द सुनकर जल जल की पुकारता है तेरे सारे तरगों श्रीर देवों में मे डूब गया हू ॥ ८। पर दिन की यहीया अपनी शक्ति स्त्रीर करुया प्रगट करेगा थार रात का भी में उस का गीत गालगा श्रीर मेरे जीवनदाता ईश्वर से मेरी प्रार्थना होगी ॥ ९। में ईश्वर से जा मेरी ढांग ठप्टरा है कहूंगा कि तूने मुक्ते क्यों विसरा दिया है 🛒 मुक्ते शत्रु के व्यधेर के मारे क्यों शाक का पहिरावा पहिने हुए खलना पड़ता है।। ९०। मेरे सतानेहारे जा मुक्ते चिकाते हैं उस से

मेरी इड्डियां कटार से किंदी जाती हैं

१) मूल में में भाषमा जी व भाषने कषर वहेसता हू।
 १) मूस में मेरा जीव।

क्यों कि वे दिन भर मुक्त से कहते रहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहां रहा ॥ १९। हे मेरे खीव तू क्यों ठया जाता ग्रीर मेरे कपर क्यों कुठता है परमेश्वर की खाशा लगाये रह क्यों कि मै फिर उस का धन्यवाद करने पार्जगा क्यों मेरे मुख की चमक बीर मेरा परमेश्वर है॥

परमंद्रकर मेरा न्याय चुका काँर स्रभक्त कांति से मेरा मुकट्टमा लड़् मुक्त को कली सीर क्रुंटिल पुरुष से खचा ॥ ३। क्योंकि है परमेद्रकर तू मेरा टुक् गढ है तूने क्यों मुक्ते त्याग दिया है , मुक्ते शत्रु के अंधेर के मारे शाक का पहिरावा पहिने दुर क्यों चलना पहला है ॥ ३। श्रापने प्रकाश कीर श्रापनी सञ्चाई की प्रगट

कर कि वे मेरी ख्रावाई करें वे मुक्त की तेरे पवित्र पर्वत पर तेरे निवास में पहुंचारं ॥ 8। तब में परमेश्वर की वेदी के पास जासंगा उस ईश्वर के पास जो मेरे ख्रांत खानन्द का सार है है परमेश्वर है मेरे परमेश्वर मै वीखा बजा बजा-

कर तेरा धन्यवाद कर्षाा ॥

५। दे मेरे कीव तू कों ठया काता

थीर मेरे कपर कीं कुठ्ता दे

परमेश्वर की बाशा लगाये रह कोंकि में फिर

उम का धन्यवाद करने पार्वगा

की मेरे मुख की समक कीर मेरा परमेश्वर है। प्रेयान बजानेहारे के लिये। कारहविश्यो का। नस्कील।

88 के परमेखर इस ने प्रापने कानों से सुना इसारे खापदादों ने एम से वर्णन किया है

कि तूने उन के दिनों श्रीर प्राचीनकाल में क्या काम किया था॥

२। सूने अपने द्वाच से खातियों की निकाल दिया सीर उन की यसाया तू ने देश देश के लोगों को दुःक दिया थीर उन की फैला दिया ॥

३। क्योंकि वे अपनी सलवार के वल से इस देश के कांधकारी न दुए

थीर न थपने बाहुवल से

पर तेरे दाँद्रने द्वांच बीर तेरी मुखा बीर तेरे

प्रसन् मुख के कारण जयवन्त है। गये

क्योंकि तू उन की चाइता था।

8। हे परमेख्वर तू ही हमारा राजा है तू याकूव के चढ़ार की आदा दे॥

भू। तेरे सहारे से हम अपने द्रेगिष्टयों की ठकेलकर

तेरे नाम के प्रताप से इम अपने विरोधियों की रैटिंगे ॥

दै। क्योंकि में अपने धनुष पर भरे। सान रक्षूंगा स्रोर न अपनी सलवार के वल से वचूगा॥

। तू ही ने इस की देशियों से बचाया कीर इसारे बैरियों की निराश किया है।

द। इस प्रमेश्वर की बढ़ाई दिन भर खताते हैं

थीर सदा सों तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। वेला॥

र। पर श्रव तू ने इम को त्याग दिया श्रीर इसारा श्रनादर किया है

भीर इसारे दलों के साध प्रयान नहीं करता । १०। तू इस की अन्नु के समस्ते से इटा देता है

श्रीर इमारे वैरी मनमानते लूट लेते है ॥

११। तू हमें कसाई की भेड़ों के समान कर देता है थीर इस की अन्यवातियों में तितर खितर

करता है ॥

१२। तू अपनी प्रचा की चैतर्मत येव डालता है उन के मोल से तू धनी नही होता ॥

१३। तू दमारे पड़े।सियों से दमारी नामधराई कराता है

बीर इमारी चारों स्नोर के रहनेहारे इस से इंसी ठट्टा करते हैं।

98। तू इम की अन्यजातियों के बीच उपमा ठरराता है

<sup>(</sup>१) नूस में का चद्वार।

योर देश देश को लोगा दमारे कारण सिर दिलाते है। १५। दिन भर इसे अनादर सहना पहता है और उस कलंक लगाने और निन्दा करने हारे के खेल से,

१६। जी श्रेष्ठ होकर वैर लेता है , इसारे मुंह पर लज्जा का गई है। १०। यह सब क्षक हम पर बोतने पर भी हम तुभी नहीं भूले न मेरी सासा के सिपय सिक्यासदात किया है।

१८। हमारा मन पोके नही हटा न हमारे पैर तेरी खाट से फिर गामे है।।। १९। तीभी तू ने हमें गीदड़ा के स्थान में पीस हाला खार हम पर घीर खंघकार क्या दिया है।। २०। यदि हम अपने परमेश्वर का नाम भूल जाते या किसी पराये देवता की खार अपने हाथ

२१। तो क्या परमेश्वर इस का विचार न करता वह तो मन की ग्राप्त काती की जानता है। २२। पर हम दिन भर तेरे निमित मार डाले जाते

श्रीर कराई की भेड़ों के समान ठरूरते हैं।

२३। हे प्रभु उठ क्यों सेता है

जाग इम की सदा के लिये त्याग न दे।

२४। तू क्यों खपना मुख फेर लेता,

श्रीर हमारा दु.दा श्रीर दब जाना मूल जाता है।

२५। हमारा जीव मिट्टी से लग गया

दमारा पेट मूमि से सट गया है।

२६। हमारी सहायता के लिये उठ खड़ा है।

श्रीर खपनी करणा के निमित्त हम की हुड़ा ले।

प्रधान बजानेहरिके लिये। शेषात्तीम् में। कोरहवर्शियो का। भवकील्। प्रेम प्रीतिका गीतः। '

४५ मेरे मन में मली बात बबल रही है जो बात में ने राखा के विषय में रखी है उस को सुनाता हूं

17

फैलाते,

मेरी जीभ घटक लेखक की लेखनी बनी है।

२। तू मनुष्पों में सब से खांत सुन्दर है

तेरे हों हों में खनुग्रह भरा हुआ है

इस कारण परमेख्वर ने तुओं सदा के लिये

, खाशीय दिई है॥

३। हे बोर खपना विभव खीर प्रताप

खपनी तलवार किंट पर बांध॥

४। खीर खपने प्रताप के साथ स्वार होकर

सत्यता नम्ता खीर धर्म के निमित्त भारयवान

ही

खीर खपने दिहने हाथ से भयानक काम

करता जाए ॥

५। तेरे तीर ती तेज हैं

त्र तार तार ता ता व तिरे साम्दने देश देश के लोग गिरंगे राजा के शत्रुकों के हृदय उन ने किंदेंगे॥ ६। हे परमेश्वर तेरा सिंहासन स्वा सर्वदा स्वा रहेगा

तेरा राजवरण्ड न्याय का है। ९। तूने धर्म में में ति श्रीर दुष्टता से वैर रक्का है

इस कारण परमेश्वर ने तेरे परमेश्वर ने तुम की तेरे साधियों से खिधक दर्प के तेल से खींभपेक किया है।

द। तेरे सारे बस्त्र ग्रान्धरस स्नगर स्नीर तस से सुगन्धित है

तू घाषीदांत के मन्दिरों में तारवाले वाजी के कारण ग्रानन्दित हुमा है।

र । तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजजुमारियां भी हैं तेरी दिखनी खोर पटरानी खोपीर के जुन्दन से विभूषित खढ़ी है।

१०। चे राज्ञकुमारी सुन श्रीर कान लंगाकर
 ध्यान दे

ष्यपने लोगों श्रीर श्रपने पिता के घर की भूल जा। १९। श्रीर राजा तेरे इप की चाह करेगा यह ते। तेरा प्रमु है से। तृ हसे दण्डवत् कर।।

(व) वा तेरा विहासन परनेश्वर का है ग्रीर।

<sup>(</sup>१) नूल में खिपाता।

<sup>(</sup>१) मूल में तेरा दहिना छाय तुमे भयानक कान सिखाए।

पर। सार्की राजकुमारी भी भेट लिये हुए। वपस्थित होगी

प्रवा में के धनवान सेता तुभे प्रसन्न करने का यह करेंगे॥

१३। राजकुमारी रमधास में खोत गोभापमान है चस के यस्त्र में सेनिहले यूटे कडे हुए हैं।। १४। यह यूटेदार यस्त्र घोंडने हुए राजा के

पास पहुंचाई खाण्मी जी कुमारियां उस की सदिलियां दें

मा उस को पीहे पीहे चलतो एई तेरे पास पहुंचाई सारंगी ॥

१५। वे यानन्दित धार मगन घाकर पहुंचाई जाएगी

खार राक्षा के मन्दिर में प्रवेश करेंगी ॥
१६। तेरे पितरी के वदसे तेरे पुत्र दोंगे
किन के। तू चारी पृष्यियी पर द्याकिन उदराण्या ॥
१९। में ऐसा कड़ेगा कि तेरे नाम की चर्चा
पीड़ी से पीड़ी सो दोती रदेगी
इस कारण देश देश के साग मद्या सर्वदा तेरा

धन्यधाद धारते रहीं। । मधान बनानेहारे के निवे । केरहवेशिवा का ।

चमामात् में। पीत।

#### ४६. प्रमेश्वर धमारा भरमस्यान थे।र यस है

मंतर में सहायक की प्रति सहज से मिलता है। २। इस कारण हम न हरेगे चाहे पृथियी सलट काण

भीर पराष्ट ममुद्र को मध्य में हो। तकर गिरे॥ ३। चारे समुद्र गरने खीर फेनाग

भीर पदाह उस के वक़ने से कांप उर्छे। वेसा » ४। एक नदी दें सिम की नदरी से परमेश्वर के नगर में

परमाप्रधान के पवित्र नियास में ज्ञानन्द होता है। ध्रा परमेश्यर उस नगर के बीच में है वह नहीं दलने का

पान फटते ही पामेश्वर उस की सहायता करता है।

है। जाति जाति के साम गरज उठे राज्य राज्य के लोग डगमगाने समें

बह बोल उठा और पृष्टियो पिघल गई॥

७। येनाओं का येनाया इमारे रंग है

याकूय का परमेश्वर एमारा इंदा गरू है। वेला॥

८। याओ यहाया के महाकर्म देरो।

कि उस ने पृष्टियो पर कैसा एकाड किया है॥

९। यह पृष्टियो की छोर तक सड़ाहयों की मिटाता है

बह धनुय को तोड़ता और माले की दें। टुकड़े

करता

ए

१०। रह खायो और खान लें। कि परमेश्वर में

ही ह

में बातियों में मद्दान् हूंगा में पृष्टियी भर में सदान् हूगा ॥ १९। चेनायों का पद्दीया दमारे चंग है याकूय का परमेश्यर हमारा कंचा गढ़ है। वेला ॥

प्रधान सनामेहार के लिये। कारहविश्वयो का। भनन।

### 89. हे देश देश के सब लेगी। तालियां

कर्ते शब्द से परमेश्वर के लिये क्षयक्षयकार करे। ॥
२ । क्ष्मोंकि यदेश्वा परमप्रधान फीर मयये। यदे दे द्वार सारी पृथ्वित के कपर मदान् राजा है ॥
३ । यद देश देश के लेगों की तमारे तले दवाता खीर फ्रन्यजातियों की शमारे पांचों के नीचे कर देता है ॥

8। यह हमारे लिये उत्तम भाग निकालता है जी उस को प्रिय याकूच की घमगड का कारण है। वेला म

प्र। परमेश्वर जयजयकार सहित
यहीवा नरिसंगे के शब्द के साथ कपर गया है।
६। परमेश्वर का भलन गायो। भलन गायो।
हमारे राजा का भलन गायो। भलन गायो।
। ध्योंकि परमेश्वर सारी पृथियी का राजा है
समक व्रक्तर भलन गायो।

द। यरमेश्वर जाति जाति पर राजा हुया है परमेश्वर खपने पवित्र सिद्धासन पर विराजमान हुआ है ॥

९। राज्य राज्य के रईस इवाहीम के प्रमेश्वर की प्रजा होकर एकट्टे हुए हैं क्योंकि पृणिष्ठी की ठाले परमेश्वर के बश में है वद तो प्रति महान् कुमा है।

गीत। भजन। की रहदियोग का।

४८ हमारे परमेश्वर को नगर में शैर उस को पवित्र पर्यंत पर

यदेवा मद्दान् श्रीर स्तुति के श्रति येशय है ॥ २। सिय्योन् पर्वत जंचाई मे सुन्दर श्रीर सारी पृण्यियो के इर्प का कारण

राजाधिराज का नगर उत्तरीय चिरे पर है। ३। परमेश्वर उस की महला से जंबा गढ माना गया है ॥

8। देखें। राजा लेगा रकट्टे हुर

वे एक संग कारो वह गये।

प्राचित्र के स्थाप देखा थ्रीर देखते ही विस्मित हुए

वे घबराकर भारा राये ॥

दं। अदीं कपकपी ने उन की पक्त सा

बीर जनने हारी स्त्री की सी पीड़ें उन्हें उठीं॥

०। त्र पुरवाई से

तर्शीश के बहाजी की तीड हालता है।

८। सेनाश्रीं के यहोवा के नगर मे

ष्प्रपने परमेश्रवर के नगर में जैसा इस ने सुना

था वैसा देखा भी है

परमेश्रवर उस की सदा हुक रक्ष्स्रेगा। सेना॥ ९। चे परमेश्वर इस ने तेरे मान्दर के भीतर

तेरी करुणा पर ध्यान किया है।

९०। दे परमेश्चर तेरे नाम के याग्य

तेरी स्तुति पृधिवी की क्वार के। द्वाती दै

सेरा दिवन दाय धर्म से मरा है।

११। तेरे न्याय की कामी के कारण

विष्योन् पर्यत स्नानन्द करे

कीर यहदा'को नगर' सगन है। ॥

१२। सिंग्योन् की चारा खोर चला श्रीर इस की परिक्रमा करे।

उस के गुम्मटों की गिन सी॥

**98 । इस की शहरपनाह पर मन लगायी उस** के महली की ध्यान से देखी

कि तुम यानेदारी पीठी के लोगों से इस बात

का वर्णन कर सके। ॥ **१**८ । क्योंकि यह परमेश्वर सदा सूर्यदा इसारा

परमेश्वर रहेगा वह मृत्यु लेा हमारी ग्रगुवाई करेगा ॥

प्रधान यजानेहारे के लिये। कीरहदिशयो का। भजन।

**४र्ट** हे देश देश को सब लोगो यह सुने।

हे संसार के सब निवासिया,

२। क्या बहे क्या हो हे

क्या घनी का दरिद कान लगाया।

३। मेरे मुंह से ख़ुद्धि की खाते निकर्लगी

थीर मेरे मन की बाते समम की होंगी।

४। मै नीतिवचन की ग्रीर अपना कान लगाकंगा में घीणा बजाते हुए ध्रपनी ग्रुप्त खात खोलकर

कहंगा।

५। विपत्ति के दिनें। मे जब में अपने प्रसंगा मारनेहारों की ख़राइयों में घिदं

तव में क्यों हहा।

दै। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते

थीर खपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं,

**। उन में से को ई ख्रपने भाई को किसी भाति** कुड़ा नहीं सकता

न परमेश्वर का उस की सन्ती प्रायश्चित मे

कुछ दे सकता है॥ द। क्योंकि उन के प्राय की छुड़ीती भारी है

यहां लो कि यह कभी न मिलेगी।

ए। क्रोर्ड ऐसा नहीं जो सदा जीता रहे

<sup>(</sup>१) मूख में बेटिया।

घा उस को सान पड़े। ९०। क्योंकि देखने में आता है कि वृद्धिमान भी मस्ते हैं

श्रीर मूर्प श्रीर पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नाथ होते हैं

यीर अपनी संपत्ति खीरी के लिये के इ जाते है ॥ ११। वे सन ही मन यह साचते हैं कि हमारे घर सदा ठक्ष्री

ग्रार इमारे निवास पीड़ी से पीड़ी से वने रहेंगे इस लिये वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने श्रपने नाम पर रखते हैं।

१२। पर मनुष्य प्रतिष्ठा पाक्षर भी ठएरने का नही वह पशुषों के समान दीता दें की मर मिटते हैं। १३। उन की यह चाल छन की मूर्खता है ताभी का उन को पीके आते हैं सा उन की

यात से प्रसन्न होते है। सेना ॥ 98 । ये प्रघोलेक की माना भेट यक्तरियां

ठस्राये गये है

मृत्यु उन की चरानेदारी ठद्दरी श्रीर विदान की मीधे लेगा उन पर प्रमुता करेगे श्रीर उन का स्प श्रधीलीक में मिटता साएगा थार उस का फाई खाधार न रहेगा॥

१५। परन्तु परमेश्वर सुभ की श्रधीलोक के ध्य से कुद्रा लेगा

यद ते। मुक्ते रख लेगा। रेला ॥

१६। जय कोई धनी देाए खीर उस के घर का विभव चंड जाए

तय तू न हरना ॥

१९। क्योक्ति यद मरने के समय कुछ भी न ले वारगा

न उस का विमव उस की साथ कवर में जाएगा। १८। चारे यह कीरो बी अपने ग्राप की धन्य गिने ( खब तू श्रपनी भलाई करता है तब ता साग तेरी प्रशंसा करते है),

९९। तीमी यद थापने पुरकाश्री के समाज में मिलाया जागगा

का कभी उजियाला न देखेंगे॥

२०। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी दे पर समक न रवखे

**583** 

तो पशुश्री के समान है जो मर मिठते है ॥ प्रासाप् का भजन।

#### ५०. इंप्वर परमेश्वर यहावा ने करा है

श्रीर उदयाचल से ले श्रस्ताचल ले। पृष्यियी के लेगो। का बुलाया है ॥

२। सियोन से का परम सुन्दर है परमेश्वर ने व्यपना तेज दिखाया है॥

३। धमारा परमेश्वर खाएगा थै।र घुष न रहेगा

उस के यागे यागे याग भरम करती याएगी श्रीर उस की चारा श्रीर यही आंधी चलेगी ॥ 8। यह ग्रपनी प्रजा का न्याय कंरने के लिये कपर के श्राफाण की श्रीर पृष्टियी की भी पुकारेगा, ५। कि मेरे भक्तों की मेरे पास मकट्टी करी किन्दों ने योलेदान चढ़ाकर मुक्त से वाचा वांघी है ॥

६। श्रीर स्वर्ग उस के धर्मी छोने कां प्रचार करेगा

परमेश्वर ती खाप ही न्यायी है। वेसा ॥ । दे मेरी प्रजा मुन मे द्यालता हू हे इसारल् में तेरे विषय सान्नी देता है परमेख्वर तेरा परमेख्वर में ही हूं ॥ ८। में तुम पर तेरे मेलवलियों के विषय दोष नदीं लगाता

तेरे देशमवलि ते। नित्य मेरे लिये चढते हैं॥ र। में न ते। तेरे घर से घैल न तेरे पशुणालीं से वकरे ले लूंगा ॥ १०। घर्षेकि वन के सारे जीवजन्त श्रीर एकारीं पदाड़ों के छीर मेरे ही हैं। १९। पदाड़ों के सब पंक्रिया की मे जानता हू थीर मैदान के चलने फिरनेहारे मेरे ही हैं। १२। यदि में भूखा देशता ती तुम से न कदता क्योकि जगत थीर जा कुछ उँच से है सी

मेरा है ॥

१३। क्या में वैला का मांच खार्क वा वकरों का लाढ़ू पीक ॥ १८। परमेश्वर की धन्यवाद ही का व्यक्तिदान चढ़ा

थार परमप्रधान के लिये अपनी मझते पूरी कर. १५। श्रीर सकट के दिन मुक्ते पुकार मै तुमें छुडाज्या भीर तू मेरी सहिमा करने पास्या॥

१६ । यर दुष्ट से परमेश्वर कहता है
तुभी मेरी विधियों का वर्थन करने से क्या काम
तू मेरी वाचा की घर्षा क्यों करता है ॥
१० । तू तो शिक्षा से वैर करता
श्रीर मेरे वचना की तुच्छ जानता है ॥
१८ । जब तू ने चेार की देखा तब उस की
संग्रांत से प्रसन्न हुआ

श्रीर परस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ।

१९। तू ने अपना मुद्द बुराई करने के लिये खेला

थीर तेरी जीभ इन्स की खाते गठती हैं।

२०। तू बैठा हुआ अपने भाई के बिन्द बीलता
थीर अपने स्त्रों भाई की बुगली खाता है।

२९। यह काम तू ने किया थीर में खुप रहा।
से तू ने समक लिया कि परमेश्वर बिलकुल
मेरे समान है

पर में तुमी समभाजगा थ्रीर तेरी थांखों के साम्हने सब कुछ खलग खलग दिखाऊंगा। २२। हे ईश्वर के विसरानेहारी यह वात विचारी न हो कि मैं तुम्हें फाड़ हालूं थ्रीर की ई छुड़ाने-हारा न हो।

२३। घन्यवाद के बलिदान का चढ़ानेहारा मेरी महिमा करता है थीर मार्ग के सुधारनेहारे के। मैं परमेश्वर का किया हुन्ना वहार दिखालेगा ॥

प्रधान बजानेहारे के लिये। दाकद का भनन। जब नातान् नयी उस के पास इस किये खाया कि दाकद बत्येया के पास गया था।

प्र. हे परमेग्बर अपनी करुणा के अनु-सार मुक्त पर अनुग्रह कर खपनी वही दया के अनुसार मेरे अपराधीं की मिटा दे॥

२। सुने मली मांति धीकर मेरा प्रधमी दूर कर
श्रीर मेरा पाप कुड़ाकर मुने शुद्ध कर ॥

३। मैं तो श्रपने श्रपराधों की जानता हूं
श्रीर मेरा पाप निरन्तर मेरी हृंष्ट में रहता है॥

१। मैं ने केवल तेरे ही विक्त पाप किया
श्रीर की तेरे लेखे में दुरा है बही किया है
से। तू बोलने में धम्मी
श्रीर न्याय करने में निरक्षलंक ठहरेगा॥

१। देख में श्रधमी के साथ चत्पञ्च हुआ
श्रीर पाप के साथ श्रपनी माता के गर्भ में
पड़ा॥

६। देख तू हृदय की सञ्चाई से प्रसन्न होता है श्रीर मेरे सन् में ज्ञान सिखारमा ॥

 श्रिका के द्वारा मेरा पाप दूर कर श्रीर में श्रुद्ध का कार्कगा

मुक्ते थीं और मैं हिम से अधिक खेत बनूगा ॥ ६। मुक्ते हर्षे श्रीर श्रानन्द की बातें सुना तम्र की हर्षेह्रयां तू ने तोड़ हासीं से मगन हो। जारंगी ॥

र । खपना मुख मेरे पापीं की छोर से फेर छीर मेरे सारे खघम्म के कामे। की मिटा ॥ १० । हे परमेश्वर मेरे लिये घुट्ट मन सिरल छीर मेरे भीतर स्थिर खात्मा नये सिरे से उपना ॥ १९ । मुक्ते खपने साम्हने से निकाल न दे छीर खपने पवित्र खात्मा की मुक्त से न ले ले ॥ १२ । खपने किये हुए स्द्रार का हर्ष मुक्ते फेर दे छीर स्वार खात्मा देकर मुक्ते समाल ॥

श्रीर उदार श्रात्मा देकर मुक्ते समाल ॥ १इ। तत्र में श्रपराधियों की तेरे मार्ग व्रताकंगा श्रीर पापी तेरी श्रीर फिरेंग्रे॥

98 । हे परमेश्वर हे मेरे वहारकर्ता परमेश्वर मुसे ख़न से हुड़ा

में तेरे धर्मा का जयजयकार करंगा ॥ ९५। दे प्रमु मेरा मुंह खोल तब में तेरा गुर्णानुवाद करंगा ॥

(१) मूल में गुप्त स्थान।

१६ । तू मेलब्रालि से प्रसन्न नहीं होता नहीं तो। मे देता

देशमद्यति को भी तू नहीं चादता ॥

पा । टूटा मन परमेश्वर के येश्य व्यतिदान है

दे परमेश्वर तू टूटे ग्रीर पित्रे हुए मन को तुष्क नहीं जानता ॥

१८। प्रस्त देश्वर सियोन् की भलाई कर यह्यलेम् की ग्रहरपनाह की तू बना ॥ १९। तब तू धर्म के बलिटानी से अर्थात् सर्वात पशुक्रों के द्वामयलि से प्रस्त होगा तब लेग तेरी बेटी पर बैल चठाएंगे॥

प्रधान प्रजानेहारे के लिये। नस्कील्। दाऊद का। जय देवरम् रदीनी ने चाकर जाऊल् से करा कि दाऊद चर्निनेत्रेक्ष के पर में गया था।

### धूर, हे बीर हू युराई करने पर क्यों यह की

ईश्वर को कस्या ते। लगातार वनी रहती हैं॥ २। तिरी जीम दुष्टता गढ़ती हैं सान धरे हुए कुरे की नाई वह कल का काम करती है॥

३। तू भलाई से वक्कर युराई में श्रीर धर्मा की वात से वक्कर भूठ में प्रीति रसता है। सेला॥

8। दे क्ली जीभवाले

मू सब विनाण करनेवाले वचनों में प्रीति रखता है॥

ध्। निश्चय ईश्वर सुक्ते सदा के लिये नाथ कर देगा

यद तुम को पकड़कर तेरे हेरे से निकाल देगा थीर कीवन के लोक से भी स्वाइ डालेगा।

६। तय धर्मी लेगा देखकर हरेंगे खोर यर करकर उस पर एंसेंगे कि,

0। देखें। यह यही पुरुष है जिस ने परमेश्यर की धपना खाधार नहीं माना पर खपने धन की यहुतायत पर मरासा रखता था बीर खपने की दुष्टता में हुड़ करता था।
दापर में ती परमेश्वर के भवन में हरे जलपाई
के वृक्ष के समान हूं

में ने प्रसिद्धर की क्षत्रखा पर सदा सर्वदा को लिये मरीसा रक्ष्या है।

र। में तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूगा इस लिये कि तू ने काम किया है ग्रीर तेरे भक्तों के सास्टने तेरे नाम को बाट बोहुगा क्योंकि यह उत्तम है।

प्रधान धलानेहारे के लिये । महलत् में । दास्तद का मस्कील्।

प्रे मूह ने प्रापन मन में कहा है कि परमेश्वर है हो नहीं है विगड़ गये हे क्षिटलता के घिनीने काम

करते हैं

मुकामी कोई नदी॥

२। परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्यों की निद्यारा है कि देखें कीई बुद्धि से चलता वा परमेश्वर की पूक्ता है कि नहीं ॥

इ। वे सब के सब इट गये सब एक साध विग्रह गये

कोर्ड सुकर्मी नहीं एक भी नहीं ॥ ४। प्या प्रनर्थकारी कुढ़ ज्ञान नही रखते छे मेरे लेगों को रेग्टी कामकर खा जाते हैं श्रीर परमेश्वर का नाम नहीं लेते ॥

प्रायदाये मयभीत दुर जदां सुरू भय का कारण न पा

क्योंकि ज़े। तुमें काखनी करके घेरते थे उन की चिंहुया की उस ने कितरा दिया है

परमेश्वर ने जो उन्हें निक्तमा ठहराया है इस लिये तू ने उन की खाशा तोड़ी है॥

दै। भला हो कि इसारल् का पूरा चहार सिय्योन् से निकले

जब परमेश्वर प्रपनी प्रजा की वंधुषाई से लै।टा से प्राएगा तब याकूब मगन प्रीर दखाएल् प्रानिस्ति होगा ॥ प्रधान यजानेहार के लिये। दाजद का नश्कील्। तारवा ले यातों के साथ। जब जीपिया ने जाकर बाजल् से कहा क्या दाजद हुनारे बीच नें लिया नहीं रहतां।

प्र8. हे परमेश्वर श्रवने नाम के द्वारा मेरा उद्घार कर

यौर अपने पराक्षम से मेरा न्याय चुका ॥

३ । धे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन

मेरे मुद्द के वचना की थोर कान लगा ॥

३ । खोंकि परदेशी मेरे विष्कु उठे

थौर वलात्कारी मेरे प्राया के गाइक हुए हैं
वे परमेश्वर की अपने साम्हने नहीं जानते ।

सेला ॥

8। देखेा परमेश्वर मेरा सञ्चायक हैप्रमु मेरे सभासनेहारो में का है॥

भ । ब्रह मेरे द्रोहियों की खुराई उन्हों पर ले। हा देशा

दे परमेश्वर अपनी सञ्चाई के कारण उन्हें विनाश कर॥

६। में तुमें स्वेकावाल चढाना।

चे यराखा में तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि वह उत्तम है।

ध्योंकि उस ने मुक्ते सारे कष्ट्र से छुडाया है
 खीर मे ख्रापने शत्रुखों पर दृष्टि करके उन्तुष्ट हुन्ना छू॥

प्रधान यजानेहारे के लिये। तारवाले वाला के साय। दाऊद का नस्कीलु।

प्रमेश्वर मेरी प्रार्थना की श्रोर कान लगा

बीर मेरी गिड़िंगड़ाइट से दूर न रहे।

३। मेरी खोर ध्यान देकर मेरी सुन ले

मै चिन्ता के मारे कटपटाता बीर विकल रहता हू॥

३। क्योंकि अनु कोलाइल कीर दुष्ट उपद्रव करते हैं कि वे मुक्त से अनर्थ काम करते

श्रीर कीप करके मुक्ते सताते हैं ॥

8 । मेरा मन संकट में है

श्रीर मृत्युं की मय मुक्त में समाया है ॥

१ । मय खीर कपकपी ने मुक्ते पकड़ा

श्रीर मेरे रेंग खड़े हो गये हैं ॥

६ । श्रीर में ने कहा यदि मेरे कंबूतर के से

पंख होते
तो में सड़ जाता खीर ठिकांना पाता ॥

9 । देखी में दूर सड़ते सड़ते

जंगल में बसेरा लेता । सेला ॥

८ । में प्रसर्ह खयार खीर खांधी से भागकर

श्ररण लेता॥ ९। हे प्रभु उनका सत्यानाश कर खीर उन की भाषा में ग्रहबह डाल

क्योंकि में ने नगर में उपद्रव कीर सगढ़ा, देखा

१०। रात दिन वे उस की ग्रहरपनाइ पक चढ़कर चारीं ग्रीर घमते हैं

थीर उस के मीतर सनर्ध काम थीर स्त्यात होता है॥

११। उस की भीतर दुष्टता है। रही है थीर अधेर थ्रीर इस उस की चीक से दूर नहीं होते॥

पर। जो मेरी नामधराई करता है से श्रुष्ठ नहीं है

नहीं तो मै यह सकता

का मेरे विक्त बड़ाई मारता है से मेरा वैरो नहीं है

नहीं तो में उस से किय जाता ॥

१३। पर तू ही है जो मेरी वरावरी का मनुष्य मेरा परमामित्र श्रीर मेरी जान पहचान का था। १४। इस दोनी श्रापस में कैसी मीठी मीठी वाते करते थे

दम भीड के साथ परमेश्वर के भवन की जाते थे॥

१५। वे उषड् वारं

<sup>(</sup>१) नूस में किए म सा।

वे कोते जी बाधे। लेक में जाएं क्यों कि उन के घर श्रीर मन दोनों में ख़राइयां होती हैं। १६। में तो परमेश्वर की पुकारंगा श्रीर यद्योवा मेरा उद्घार करेगा ॥ 98 । सांभ की भार की दीपहर की तीना वेला में ध्यान करंगा थीर कटरंगा श्रीर वह मेरी सुनेगा ॥ १८। जी लढ़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उस से उस ने मुभे क्ष्यल के साथ वचा लिया है उन्हों ने तो बहुता की संग्र लेकर मेरा साम्दना किया था ॥ १९। बेश्वर मुनकार उन की उत्तर देगा वह तो खादि से विराजमान है। रेशा॥ चन की दशा कभी बदलती नही धीर वे प्रमेश्वर का भय नहीं मानते॥ २०। उस ने श्रापने मेल रखनेटारी पर भी टाय केला · उस ने श्रपनी वाचा की तोड़ दिया है ॥ २१। उस की मुंद की खात तो मक्खन सी चिक्तनी थीं पर उस के मन का विचार लहाई का था

उस के वचन तेल से नरम तो घे पर नंगी तलवार से घे॥ २२। की मार यदीवा ने तुम पर रक्खा है से। उसी पर डाल दें धीर घट तुमें संभालेगा घट धर्मी की कमी टलने न देगा॥ २३। पर हे परमेश्वर तू उन लेगी की विनाश की गड़दें में गिरा देगा

दत्यारे खार कली मनुष्य खपनी खाधी खायु सी जीते न रहेंगे

से। मे तुम पर भरे।सा रक्खे रहूगा॥

प्रधान यजानेहारे के सिये। योजते हे छहे की नृ में । या जद का निस्तान्। जब पछिश्तियों ने उस की गत् नगर में पकटा या।

प्रदे हे परमेश्वर मुक्त पर अनुग्रद कर क्योंकि मनुष्य मुक्ते निग्नलना चाहते दें

(१) प्रवीत् दूरदेशिया की नीकी कपूतरी।

वे लगातार एडते हुए मुझ पर खंधेर करते हैं।

२। मेरे द्रोद्यो लगातार मुझे निगलने की चाहते हैं

बहुत से लोग खासमान करके मुझ से लड़ते हैं।

३। जिस समय में इसं

इसी समय में तुझ पर भरासा रक्खूंगा।

8। परमेश्वर की सहायता से में इस के वचन
की प्रशंसा करंगा

परमेश्वर पर में ने सरीसा रक्खा है में न हका। कोई प्रायों। मेरा क्या कर सकता है ॥

५। वे लेगा लगातार मेरे घवनी का उलटा प्रर्थ लगाते है

उन की सारी कल्पनाएं मेरी ही शानि करने की दाती हैं॥

६। वे एकट्ठे देति ग्रीर क्रिपकर बैठते हैं वे ग्राप मेरा पीका करते हैं

थीर मेरे प्राय की घात में ताक लगाये हुए वैंडे रहते हैं।

९। क्या वे ग्रनर्थ काम करने पर वर्षेत्री

हे परमेक्टर अपने कीप से देश देश के लोगों की गिरा दे॥

दा मेरे मारे मारे फिरने का श्वाना तू ने लिख रक्का है

तू मेरे श्रांसुकों को श्रापनी कृष्यी में रख क्या उन की चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है ॥

ए। जिस समय में पुकार उसी समय मेरे शत्रु उसटे फिरोंगे

यह में जानता हूं कि परमेश्वर मेरी छोर है।।
१०। परमेश्वर की सहायता से में उस के सचन
की प्रशंसा करंगा

यहावा की सहायता से मैं उस के वचन की प्रशंसा करंगा॥

१९। में ने परमेश्वर पर भरे सा रक्खा है में न हक्शा मनुष्य मेरा क्या कर सकता है ॥ १२। हे परमेश्वर तेरी मन्नतों का भार मुक्त पर बना है

को में तुम की धन्यवादवित चढ़ातंगा ॥

१३। क्योंकि तू ने सुभ की मृत्यु से बचाया है

(१) मूल में, थे।

क्या तू मेरे पैरों को भी फिसलने से न खनाएगा कि में कीवनटायक टिक्स्याले में अपने की ईश्वर के साम्हने जानकर चलू फिक्से॥

प्रधान यजानेहारे के जिये। भ्राल्तशृहेत् वें। दाजद 'का। निकान्। जय यह शाजल् से मागकर गुका में खिप गया था।

प् के स्ट्रियरमेश्वर मुक्त पर बनुग्रह कर मुक्त पर बनुग्रह कर

क्यों कि में तेरा शरणागत हू श्रीर खब्र लों ये खलाएं निकल न काएं तत्र लों में तेरे पंखों के तले शरण लिये रहूगा ॥ ३। में परमणधान परमेश्वर को पुकार्ख्या उस देश्वर की की मेरे लिये उन कुछ सिद्ध करता है ॥

३। ईश्वर स्थर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलनेद्वारा निन्दा कर रहा हो। सेला। तब परमेश्वर अपनी कस्या खीर सञ्चाई प्रगट करेगा॥

8। मेरा प्राया सिदीं को खीच है मुम्मे जलते हुखों को खीच लेटना पड़ता है ऐसे मनुष्यों को खीच जिन को दांत खर्की खीर तीर है

खीर जिन की जीम तेज तलवार है।

५। हे परमेश्वर स्वर्ग के ऊपर ऊंचा हो

तेरी महिमा सारी पृथिवी के ऊपर हो।

६। उन्हों ने मेरे पैरीं के लिये खाल लगाया

मेरा जीव ऊपा हुआ है

उन्हों ने मेरे लिये गड़हा खोदा

थीर खाप ही उस में गिर पड़े है। देला।

०। है परमेश्वर मेरा मन स्थिर है मेरा मन

में गा गाकर मजन करगा॥

द। हे सेरे क्षात्मा वाता हे सारंती कीर बीका वाता

में भी पद फटते जाग बठूगा ॥

र । हे प्रमु में देश देश के लोगों के खीच तेरा ं धन्यवाद करंगा

मै राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा सवन गानगा॥

१०। क्योंकि सेरी करणा इतनी खड़ी है कि स्वर्ग लें पहुचती

थीर तेरी सञ्चार्ड खाकाशमण्डल तक है। ११। हे परमेश्वर स्वर्ग के ऊपर ऊंचा हो तेरी महिमा सारी पृथियो के ऊपर हो॥ प्रधान बजानेहारे के सिये। खल्तश्हेत् ने।

दाखद्का। मिक्ताम्।

पि. हे मनुष्यो धर्म की बात ता बोलनी वाहिये क्या तुम सचमुच चुप रहते क्या तुम सचमुच चुप रहते क्या तुम सीधाई से न्याय करते हा ॥ २। नहीं तुम कुटिल काम मन से करते हा तुम देश भर मे उपद्रव करते जाते हा । दुष्ट लेगा जन्मते ही विराने हा जाते वे पेट से निकलते ही कूठ बोलते हुए मटक जाते हैं ॥

8। उन में सर्प का सा विष है वि उस नाग के समान है की सुनना नहीं चाहता, ५। थौर सपेरे कैसी ही निपुरता से क्यों न बाजीगरी करे

ताभी उस की नहीं सुनता ॥

है। है परमेश्वर उन के मुंह में से दांतीं की तोड़ है यहीवा उन जवान सिंहीं की दाढ़ों की उखाड डाल ॥

 ध गलकर चल सरीखे हो सा खहकर चला जाता है

जब वे अपने तीर चढ़ारं तब तीर माना दे। टुकरे हें। जार ॥

द। वे घोषे के समान दें। की गलकर काता रहता है

श्रीर स्त्री के ग्रिरे हुए गर्भ के सरीखे द्वीकर उजियासे की कभी न देखें॥

<sup>(</sup>१) प्रायात् भाग म कर।

<sup>(</sup>र) मूल में हे नेरी महिना।

<sup>(</sup>१) यायीत् भाग न कर।

<sup>(</sup>२) मूस ने तुन भाषने हाये। का उपद्रव देश में तीस देते है।

१। उस से पहिले कि तुम्हारी छाडियों में कांटी की यांच लगे वह जले विनवले होनां की प्रांधी की नाई उदा से जाएगा। १०। धर्मी ऐसा पलटा देखकर श्रानन्दित देशा वह अपने पांच दुंष्ट के लेखू में छीएगा ॥ '११ । भीर मनुष्य कप्टने लगींगे निश्चय धर्मी के लिये फल सा है ं निक्चय परमेक्टर ता है की पृधिवी पर न्याय करता है॥' प्रधान बनानेहारे से सिये। अस्तर्गहेत् । दाखद का। निक्ताम्। जब शांकल् की भेले हुए सागा ने घर बा पहरा दिया कि उस की नार दालें। पुर्ट है मेरे परमेश्कर सुक्त की शतुर्थी से बचा ं मुक्ते क्षेत्रे स्थान पर रखकर मेरे घिरोधियों से बचा ॥ र । मुऋ की पनर्यकारियों से बचा बीर इत्यारीं से मेरा उद्घार कर ॥ 3 । क्योंकि देख के मेरी घात में लगे हैं बलवन्त लेगा मेरे विषद्व एकंट्ठे हुए है दे बदे। बा वह विना मेरे किसी श्रवराध बा त्याच के देशा देश । 8। मेरे देश के विना ' वे दी इकर लड़ने की तैयार दे। जाते दें ं मुक्त से मिलने के लिये जाग उर्ठ बीर यह देख ॥ प्राहि सेनाकों के परमेशवर पदीवा रे इद्यारल् के परमेश्वर सव ग्रन्यजातिवाला के।

ें दर्ब देने के लिये काग किसी विश्वासचाती यनर्थकारी पर धनुग्रह न कर । चेला ॥ ६। वे लेगा साम को लै। टकर कृते की नाई गुराते हैं ें कीर नगर की चारी खीर छूमते हैं॥ ध। देख से सकारते हैं ः उन के मुंह में सलवारे हैं 🗸 वे कहते हैं कि कीन सुनता है। (१) व्यवात् नाशन कर।

, ८। पर हे महावा तू उने पर ईसेगाँ तु सब धन्यजातिवासी की ठट्टों में उड़ारगा ॥ है। उस के बल के कारश में तेरी बीर ताकता क्योंकि परमेश्वर मेरा जंबा गढ़ है । १०। परमेश्वर अस्वां करता हुआ। मुक्त से मिलेगा ं परमेश्वर मेरे द्रोहियों के विषय मेरी इन्छा पूरी कर देगा है। १९। उन्दे घात न कर न ही कि मेरी प्रवाभस जाए है प्रभू हे हमारी डील ा अपनी शक्ति से उन्दे तितर बितर कर उन्दे दबा दे॥ १२ । यापने मुंह के वचने। के क्षीर खाप देने श्रीर फूठ द्वालने के कार्रेश त्वे श्रांभिमान में फंसे हुए पकड़े जाएं ॥ 🕣 🔻 १३। जलसलाइट में ग्राकर उन की श्रन्त कर उन

का अन्त कर दें कि वे याते की न रहें तब लेता जानेंगे कि परमेश्वर याकुब पर बरन पृथिवो की क्रोर लें प्रभुता करता है। हेला 98। चाहे से सांभ की लैंडिकर कुले की नाई ग़र्राएं क्रीर नगर की खारे बोर घ्रमे, १५। श्रीर दुकडे के लिये मारे मारे फिरे ग्रीर तृप्त न होने पर रात भर वहीं ठहरे रहें, 9ई। पर में तेरे संमर्थ्य का यय गालंगा बीर भेरको सेरी कहना का जयजयकार करना क्योंकि तू मेरा संवेकात कृत् छै।र सकट के समय मेरा शरकस्थान ठहरा है। १९ । हे मेरे, बल मे तेरा भवन गार्जगा ' "" ्क्योंकि दे परनेश्वर तू मेरा गढ़ श्रीर मेरा कव्या-मय परमेश्वर है॥

ु प्रधान बजानेहाँदेकी लिये। दाखद का । भिक्ताम्। यूत्रने दूत् में। शिक्षादायक । जब यह भारतहरीम् भी।र यारम्सीया से लंडता यां ग्रीर वीग्राय ने , लै। उक्तर लाम की तर्राई में एदामिया में से बारह इजार पुरुष नार लिये।

परमेश्वर तू ने इस की त्यात दिया ग्रीर इस की सीड डीली है.

<sup>(</sup>a) मूल में नेरे द्रोहिया की मुने दिखाएगा। (a) प्रवीत् वाची के वीचन।

तू के। वित ती हुआ फिर इस की ज्यों के त्यों , करदे॥ २। तुने भूमि की कंपाया श्रीर फाड़ डाला है उस के दरारें का भर दें क्योंकि खद हगमगा रही है ॥ ३। तू ने थपनी प्रका की कठिन दु.ख मुगताया - तू ने दमे लडखड़ी का दाखमधु पिलाया है॥ 8। तू ने अपने डरवैया की भगडा दिया है कि यह सञ्चार्ड की कारण महराया जार। वेला ॥ ध । इस लिये कि तेरे प्रिय कुडाये जाएं त्र अपने दहिने दाघ से बचा थार हमारी सुन ले॥ है। परमेश्वर पवित्रता के साथ बाला है मै प्रमुद्धित हुता म शक्से की वाट लूंगा थीर सुक्कोत की तराई का नपवाडंगा शिक्षाद् मेरा है मनश्रो भी मेरा है थीर एप्रेस् मेरे सिर का टीप , यहदा मेरा राजदग्रह है। 🔐 🗷 । भाषाव् मेरे धीने का प्रात्र है में रदोस् पर ध्यपना ज़ूता फेंकूगा घे पलियत् मेरे ही कारण जयंजयकार कर ॥ 🕻 । सुक्ते गढवाचे नगर में कीन पहुंचाएगा रदे।म् ली मेरी अगुवाई किस ने किई है। पः । द्वे परमेश्चर क्या तू ने इस की त्यात नहीं दिया थीर हे परमेश्वर तू हमारी सेना के साथ पयान नदीं करता॥ **१९। द्रोही के विक्**ष्ठ हमारी सहायता कर , क्योंकि मनुष्य का*र्व*कया दुशा क्रुटकारा व्यर्थ द्याता है। १३। परमेश्वर की सद्यायता से इम घीरता दिखाएँगे दमारे होहियां की बही रैविसा॥

मधान यजानेहारे हो लिये। तारवाले बाजे के साय। दाखद का।

**६१ हे** परमेश्वर मेरा चिल्लांनां सुन

सेरी प्रार्थना की श्रीर ध्यान दे।। 🦵 र । मूर्का खासे समय में पृष्यियों की होर से भी तुभे पुकाच्या जी घटान मेरे लिये जंबी है उस पर मुक्त की , , से **च**स 🛚 ३। क्योंकि तू मेरा श्ररणस्थान है श्रीर श्रम्नु से बचने के लिये द्रुढ़ शुस्मट है ॥ 8। मै तेरे संख्नु में युग युग रहूंगा मे तेरे पंखां की खोट में शरक लिये रहूगा। क्रेका ॥ प्रतिक चे परमेश्वर तू ने मेरी मन्नतं सुनी की तेरे नाम के डरवेरे हैं उन का सा भारा तू ने मुक्ते दिया है। ६। पू राजा की श्रायु की बहुत बढ़ारगा इस के व्यरस पीढ़ी पीढ़ी के व्यरावर होंगे ॥ **० । वह परमे**च्चर के सन्मुख सदा बना रहेगा हू श्रपनी करका श्रीर सञ्चार्च की उस की रजा के लिये ठहरा रख । द। श्रीर में सदा लें तेरे नाम का असन श्रपनी मन्नते दिन दिन पूरी किया करूंगा ॥ प्रधान यजानेहारे के लिये। दाछद का भजन। यदूतून् की। . ६२ भचमुच में चुपचाप हाकर प्रसेष्टर की स्रोर मन लगाये हूं मेरा चढ़ार चसी से द्वाता है॥ २। यचमुच बही मेरी चटान छै।र मेरा चट्टार है वह मेरा गढ़ है से बहुत न हिंगूंगा ॥ ३। तुम कव लीं एक पुरुप पर धावा करते कि सब मिलकर इस का घात करी 🚜 वह तो मुकी हुई भीत वा गिरते हुए बाहे के समान है। 8। सचमुच वे उस को उस के जंबे पद से शिराने की सम्मति करते हैं वे भूठ से प्रसन्न रहते हैं

मुंह से ते। वे पाणीर्वाद देते पर मन मे कोसते हैं। विशेष १। हे मेरे मन परमेश्वर के साम्हने चुपचाप रह क्योंकि मेरी खाणा उसी से हैं॥ ६। स्वमुख बही मेरी चटान ग्रीर मेरा उद्घार है बह मेरा गढ़ है से में न हिंगूगा ॥ ९। मेरे बद्घार ग्रीर मेरी महिमा का भाषार परमेश्वर है

मेरी हुठ चटान श्रीर मेरा श्ररणस्यान परमेश्वर है। दा हे लोगो हर समय तस पर भरेग्सा रक्खों जुस से श्रपने श्रपने मन की वाते खोलकर कहे। परमेश्वर हमारा श्ररणस्थान है। वेला।

९ । सबमुख छोटे लेगा ते। सांस ब्रीर बड़े लेगा
 मिण्या ही हैं

तील में वे इलके निकलते हैं वे सब के सब सास से भी इलके हैं।। १० श्विन्धेर करने पर भरोसा मत रक्ष्यों। श्वीर लूट पाट करने पर मत फूले। चारे धन संपत्ति बढ़े तीभी उस पर मन न लगाना॥

११। परमेश्वर ने एक बार कहा है
दो बार में ने यह सुना है
कि सामर्थ्य परमेश्वर का है।
१२। श्रीर है प्रमु करका भी तेरी है
क्योंकि तू एक एक जन की उस के काम के
श्रनुसार फल देता है।

दाऊदका भर्जन। जय बहु यहूर्दाकी जंगस नेया।

हैं परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है में तुमे यव से ढूंढूंगा - सूखी और जल विना जसरे भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है मेरा शरीर तेरा छाते खिमलायी है ॥

२। इस प्रकार से मैं ने पवित्रस्थान में तुमा की ताका था

(३) मूस में चकी।

ंकि तेरा सामध्ये श्रीर महिमा निष्टार ॥ ३। इस लिये कि सेरी करणा कीवन से भी ं चत्तम है में तेरी प्रशंसा करेंगा ॥ ैं है। से में जीवन भरं तुमें धन्य कहताँ रहूँगा श्रीर तेरा नाम लेकर श्रपने छाथ चठांकेंगा ॥ थ। मेरा जीव माना चर्बी बीर चिंकने भाजन से तुम हागा ( T 5) थ्रीर में जयजयकार करके तेरी स्तृति कर्वा। ६। जब मे विक्रीने पर पदा सेरा समरण कर्ष्या तव रात को एक एक पहर में तुंक पर ध्यान करूंगा ॥ ध्योकि तू मेरा संदोयक बना है यो में तेरे पंची की काया मे अयंजयंकार क्षकारि है द। मेरा मन तेरे पीके पीके लगा चलता है थीर मुभे ती तूँ श्रिपने देंहिने 'इंग्यं से धाभ

रखता है।

ए। पर वे जों मेरे प्रांच के खेंचि है

से पृथिषों के नीचे स्थानों में जा पहेंगे।

९०। वे तलवार से मारे जॉरंगे । थीर गीरंडों का प्राहीर ही जारंगें॥

९९ । पर राजी परमें ध्वार के कारले स्त्रानन्दित होगा

को कोर्च रंखर की किरिया खार से। बड़ार्च करने पारगा

पर भूठ वेलिनेहारी का मुंद बन्द किया जिल्हा है :

मेघान वंकानेहारे के लिये। दार्कद का मजन।

ई8 हे परमेश्वर जंब में तेरी दोहाई दू

श्रास्त्र की उपजाये हुंस् भीय की समय मेरे प्रांख की रक्षा कर ॥

२। कुकिंस्मियों की ब्रोप्टी से खीर खनर्थकारियों के हुहूँ इंसे मेरी खोड़ हो ॥

<sup>(</sup>१) मूल में. उस के साम्हर्ने। (२) मूल में उपहेल दे।।

हा उन्हों ने प्रापनी जीभ की तलधार की नाई ।, कि वह तेरे पांगनां में बास करे तेत्र किया ग्रीर ग्रपने कहुवे यचना के तीरी की, वढाण है, 8 । कि किपकर खरे<sub>।</sub>मनुष्य की मारे । व निहर होकर एए को स्रवानक सरिते भी हैं। **५। वे व्रुरे काम करने की हियाव बाधते है** वे फरे लगाने के विषय वातचीत करते हैं " श्रीर कहते है कि इस की कीन देखेगा ।। ६। वे-,कुटिसता की युक्तियां निकासते थीर कहते हैं कि इस ने पक्की युक्ति खोजका 🔻 :. निकाली है -एक एक का मन और इंदय अधाह है। **७। परन्तु परमेशक्ररः उन पर तीर चलारगा** ः वे श्रवानक घायल हे। जाएगे 👊 द। ये अपने ही घचनों के कारण ठीकर खाकर ग्रिर पहेंगे 🕠 जितने उन पर दृष्टि ,करेरी से सब व्यपने ग्रपने सिर हिलाएगी ॥ ९ । श्रीर सारे मनुष्य भव खासंग्रे थीर परमेश्वर के कर्म का बखान करेगे थीर उस के कास पर ध्यान करेगे॥ १०। धर्मी तो यहे। या के कारण आतिन्दत द्वाकर उस का शरकारात द्वारा भार सब सीधे मनवाले बहाई करेगे ॥

मधाम यजानेहारे के लिये। दाछद का भजम। गीत।

परमेश्वर चियोन् में तेरे साम्हने दे चुपचाय रहना ही स्तुति है यीर तेरे लिये मझतें पूरी किई लाएंगी।। २। हे प्रार्थना के सुननेहारे सारे प्रायो तेरे ही पास आएगे।। ३। यहान्ते के काम मुझ पर प्रधल हुए है हमारे यापराधी की तू ठांप देगा।। ४। यदा ही धन्य है वह जिस की तू जुनकर प्रथने समीप ले थाए

हम तेरे भवन के अर्थात् तेरे पवित्र मन्दिर के उत्तम उत्तम पदार्थी से तृप्त होंगे ॥ 🛴 🕠 ध्र। हे इसारे **उद्घारकतो परमेश्वर**े नेत्र हे पृथिकी के सब दूर दूर देशों के 🦮 🖟 थीर दूर के समुद्र पर के रहनेहारी के आधार 🗥 तू धर्म से किये हुए भयानक कार्मी के द्वारा इमारा मुद्द मांगा देगा ॥ ६। त पराक्रम का फैटा कसे हुए श्रपने सामर्थ्य से पर्वती की स्थिर करता है ॥ १। त् समुद्र का महाशब्द उस की तरङ्गी का महाशब्द थीर देश देश के लोगों का की लाहल शान्त करता है। ८। से दूर दूर देशों के रहनेहारे तेरे चिन्ह देखकर हर गये है तु चदयाचल श्रीर ग्रस्ताचल दोनों से जयजयकार कराता है। 34 ९। तू भूमि की, युधि लेकर उस की सींचता है तू उस के। बहुत फलदायक कारता है : परमेश्टर की नहर जल से भरी रहती है 🤈 त् पृष्टिकी की तैयार करकी नमुख्ये की लिये श्राञ्च को तैयार करता है॥ १०। तू रेघारियों की भली भाति सींचता श्रीर उन के बीच बीच की मिट्टी का बैठाता है तू भूमि की मैंद्र से नरम करता 😁 💳 कीर उस की उपज पर क्राधीय देता है। १९। श्रापनी भलाई से मरे हुए वरस पर तू ने माना मुकुट धर दिया है तेरी लीका में उत्तम उत्तम पदार्थ पाये आते हैं। १२। वे जगल की चराइयों में पाये जाते है श्रीरं प्रहास्थिं हर्व का फेटा बांधे हुं र हैं हैं १३। चराइयां भेड़ वकारिया से भरी हुई थ्रीर तराइया श्रम से ठंगी हुई है

वे जयजयकार करतीं ग्रीर गाती भी है।

<sup>(</sup>१) मूर्ल में धिकनाई टपकती है।

ं प्रधान यदानेहारे के सिये। गीता शर्जन ।

हिं है सारी पृष्टियों के लेगे। परमेश्वर के लिये कथकथकार करी।

३। उस के नाम को महिमा का भवन गायो उस की स्तुति करते दुए उस की महिमा करे। ॥ ३। परमेश्वर से कही कि तेरे काम क्या ही भयानक है

तेरे महाग्रामण्यं के कारण तेरे श्रृष्टु तेरी वापलकी करेंगे।

8 । सारी पृष्टियो के केल तुक्ते दग्डयत् करेंगे थार तेरा मजन गाएंगे

वि तेरे नाम का भजन गाएँगे। वेसा॥ व भू। बाखी परमेश्वर के कामी का देखी

वह अपने कार्यी के कारण मनुष्यें की भय-

येश्य देख पड़ता है।।

ई। उस ने समुद्र को मूखी भूमि कर डाला वे मदानद में से पांच पाव उतरे

वदां इम उस के कारण ज्ञानन्दित है। ॥

घर प्रपने पराक्रम से सर्वदा प्रमुता करता थे
 श्वीर स्वपनी प्रांखों से लाति काति की ताकता थे

प्रठीले श्रपने स्थिर न उठीए । चेला॥

८। दे देश देश के लोगो। एमारे परमेश्वर की

घन्य कहे।

श्रीर उस की स्तुति की धुनि सुनाग्री। ॥ १। यही है के। इस की जीते रखता है

थीर हमारे पाव की ठलने नहीं देता॥

१०। क्योंक हे परमेश्वर तू ने इस की जावा

तूने इमें चादी की नाई ताया था।। १९। तूने इस की जाल में फंसाया

श्रीर इमारी कांट पर मारी द्यास द्याधा या ॥

१२। तूने घुड़चड़ों की इसारे सिरों के जपर

से चलाया

इस प्याग चीर जल से देशकर गये ते। चे ' पर'तू ने इस की उद्यारके सुख से भर दिया है।

१३। में दोमवलि लेकर तेरे भवन में प्राजगा

में , उन मन्नता को सेरे स्थि पूरी कर्दगा, न १४ । जो में ने मुंद खोलकर, मानी की समय करी घीं ॥ — १५ । में तुभी मोटे पशुणा के द्वामवर्ति मेंड़ों की चर्ची के धूप समेत चढ़ाड़गा में बकरों समेत बैल चढ़ाड़गा। रेसा,॥ १६ । दे परमेश्वर के सब हरवैंगे खाकर सुने। में वर्णन करंगा कि उस ने मेरे सिये क्या बगा

किया है।

१०। में ने उसी की पुकारा

थीर उस का गुगानुवाद मुक्त से हुआ।

१८। पदि में मन में अनर्थ द्यात से चिता
तो प्रभु मेरी न सुनता॥

१९। परन्तु परमेश्वर ने सुना ते। है

उस ने मेरी प्रार्थना की भीर ध्यान दियाँ है।

२०। धन्य है परमेश्वर

जिस ने न ते। मेरी प्रार्थना सुनी धनसुनी किई

न मुक्त से अपनी कर्मणा दूर कर दिई है।

मधान यजानेहारे के लिये। तारवाले याजा के साथ। भजन। गीत।

ई 9- प्रमेश्वर हम पर यनुग्रह करे थीर हम की आशीप दे

वद इम पर अपने मुख का प्रकाश, समकाएर।

३। जिस से तेरी गांत पृणिकी पर

यीर तेरा किया दुषा चहार सारी जातियों में जाना जाए॥

ू ३। दे परमेश्वर देश देश के लेगा तेरा धन्यवाद

देश देश के सब लेगा तेरा धन्यवाद करें॥,

 श राज्य राज्य के लोग ख्रानन्द करें छै।र खयखयकार करे

क्योंकि तू देश देश के लेगों का न्याय धर्म से करेगा

<sup>(</sup>१) मूल में हैं हि। (२) मूल में हमारे हाय भएना मुख चनकाए।

श्रीर पृष्पियों के राज्य राज्य के लेगी की श्राह्माई करेगा। वेजा।

१। दे परमेश्वर देश देश के लेगा तेरा धन्यवाद करें
देश देश के स्थ लेगा तेरा धन्यवाद करे।

६। भूमि ने श्राप्ती उपच दिई है
परमिश्वर की हमारा परमेश्वर है से हमें
श्राशीय देगा।

१। परमेश्वर हम की श्राशीय देगा
श्रीर पृथियों के दूर दूर देशी के शरे लेगा उस

प्रधान बजानेहारे के लिये। दाखद का भवन।

## ्**६ंट. प्रमेश्वर** वडे वस के श्रेष्ठ तितर

थीर उस के वैरी उस के साम्हने से भाग जाएं। २। जैसा धूम्रा उड़ जाता है तैसे ही तू उन की उड़ा दे

जैसा माम काम की कांच से मल जाता है वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर के दर्श से नाश हो।। '३। पर धरमी क्षानन्तित हो वे' परमेश्वर के साम्हने प्रफृष्टित हो

ं वें प्रानन्द में सरान हो ॥

8। परमेश्वर का गीत गाश्री उस के नाम का सकत गाश्री

की निर्वास देशों में स्वार द्वांकर चलता है उस के लिये सहक बनाखी

उस का नाम याई है की तुम उस की सीम्बने प्रफृत्तित देगा

प्रमुद्धित हो।।

५। परनेश्वर अपने पवित्र धाम में

वयमूर्थी का पिता ग्रीर विश्ववाधी का न्यायी है।

६। परमेश्वर अनाथी का घर वसाता
श्रीर वंधुधी की हुड़ार्जर माग्यधान करता है।

पर इंडीलें की मुखी भूमि पर रहना पंड़ता है।

०। हे परमेश्वर जब तू अपनी प्रका के आगे

भागे प्रांत्र करता था

जब सू निर्जेल भूमि में चेना समेत, खल्ता था। चेला॥

द। तब पृथियो काप उठी

श्रीर शाकाश परमेश्वर के साम्हने टपर्कने लगा

स्थार सीने पर्वत परमेश्वर के स्वारल् के परमेश्वर के साम्हने काप का।

९। हे परमेश्वर तू ने बहुत से बरहान वरसाये तेरा निज भाग तो बहुत सूखा था पर तू ने स्म को हरा भरा किया है।

९० । तेरा भुंड इस में असने लगा - ... हे परमेण्डर तू ने अपनी भलाई से दीन जन के लिये तैयारी किई है ॥

९९ । प्रमु खाच्चा देता है तब शुभ समाचार सुनानेदारिया की बड़ी सेना

है। जाती है।

प्राप्त कार्यों क्षपनी येना समेत राजा भागे चले जाते हैं

थीर गृहस्थिन जूट की बांट लेती हैं। १६। क्या सुम मेडशालीं के बीच लेट जायोगी थीर ऐसी कबूतरी के सरीखे देगी जिस के पंख वान्ती से

थीर उस के पर पीले सेने से मठ़े हुए हो।।
'\* 98 । बस सर्वधित्तिमान ने उस में राजासी की तिसर बिसर किया

तब नाना सल्मोन् पर्वत पर विम पडा ॥ १५। बाग्र न् का पहांड परमेश्वर का प्रवाड़ तो है

ता है

ब्राह्मान् का पहाड बहुत शिखरवाला प्रहाड़
तो है।

१६। पर हे शिखरवाले पहाड़े। तुम क्यों उस

पर्वत की दूरते हो

जिसे परमेख्द ने अपने वास के लिये चाहा है
बहां यहावा सहा वास किये हो रहेगा।।

१९। परमेख्वर के रथ हजारी वरन हजारी

<sup>(</sup>१) नूल में स्वेष्टादामा की दृष्टि हिलाई। (२) नूल में स्थिर।

, प्रभु उन के बीच है सीने पवित्रस्थान में है। १८। तूर्वचे पर चठा तू लेगों की वन्धुभाई में ले गया तू ने मनुष्यों के घरन इंडीसे मनुष्यों के बोच भी भेटे सिर्द विस से याद परमेश्यर उन ने यास करे ॥ १८। धन्य है प्रभु जो दिन दिन इसारा दी। वठाता है , यही एमारा उद्वारकर्ता ईश्वर दे। रेमा ॥ २०। घटी इमारे लिये घचानेदारा ईश्वर ठएग यदेव्या प्रमु मृत्यु से भी यचाता है। ॥ २९। निश्चय परमेश्यर प्रयने श्रमुखी के सिर पर थीर के। भधमां के मार्ग पर चलता रहता है चम की घाल भरे चागडे पर मार मारके उसे घर करेगा ॥ २२। प्रभु ने कहा है कि मै उन्हें बाशान से गरिये मागर के तल में भी फेर ले खालंगा ॥ २३। कि रूपपने योध की लेए में हुवैए ग्रीर तरे ग्रमु तरे कुत्ती का भाग ठवरें॥ =8। दे परमेण्यर तेरी गति देखी गई मेरे ईश्या मेरे राजा की शांत पवित्रस्थान मे दिमार दिर 2 ववानेदारे पीके पीके राये चारीं फ़्रार कुमारियां हक घलाती घो ॥

२५। गानेहारे खागे श्रामे सार्वाले वाकों के २६। सभाकों में परमेश्यर का चिष्रराएल् के सेति से तिकने गुण्नागा प्रभु का धन्यवाद करे।॥

२०। यदा उन का प्रभु क्रोटा यिन्यामीन् पै यदां यष्ट्रदा के धाक्तिम श्रापने श्रनुवरे। समेत दें यदां खयूलून् श्रीर नप्ताली के भी दाकिम दें। = । तेरे परमेश्वर ने श्रादा हिर्द कि तुमे मामण्य मिले

र प्रामेश्यर के कुछ हू ने हमारे लिये किया है उसे दृढ़ कर 🛚

(1) मूल में यहावा प्रभु की पाश मृत्यु से मिकास है।

र । यहजालेस को कपरवाले तेरे मन्दिर की कारण राजा तेरे लिये भेंट से आएंगे॥ इ० । जरकटों में रहनेदारे भुंड की सांडों के भूड की थीर देश देश के बकड़ी की घडक ।

वे चांदी के टुकड़े लिये दुर प्रकाम करेगे का लेगा युद्ध से प्रसन्न रदते हैं उन की उस ने तितर चितर किया है।

ह्य। मिख से रईस पाएंगे

क्र्यो प्रपने शायों का परमेक्टर की म्रोर फुर्ती से फैलाएंगे॥

इन्। दे पृथियी पर की राज्य राज्य के लेगे। परमेश्यर का गीत गामे

प्रमुका भनन गाया। चेला॥

इइ। हो मध से खेरी सनातन स्वर्ग में सवार देक्तर चलता है

यद अपनी यासी सुनाता पै यद गंभीर याकी है॥

इश । परमेश्वर के सामधर्य की स्तुति करी उस का प्रताप दशायल् घर छावा हुवा है खीर उस का सामधर्य याकांग्रमण्डल में है॥ ३५। दे परमेश्वर तू भवने पवित्रस्थानी में भववास्य है

इसायल् का ईब्धर ही अपनी प्रजा के। सामर्थ्य श्रीर शक्ति देनेहारा है

गरमेश्वर धन्य है।

मधान बजानेहारे के लिये। येशशीन् में। दाऊद का।

**६० हे** परमेश्वर् मेरा चहार कर्ः

में जल में डूया चाएता हू ॥ २। मै यहे दलदल में घेमा जाता हूं सीर मेरे पैर कदी नदीं ककते में ग्राहिरे जल में का गया कीर धारा में हुवा

बाता हूं।

(१) प्राचात् पुरपविशेषः।

इ। में पुकारते पुकारते चक गया मेरा गला सूख गया है

अपने परमेक्टर की बाट बीहते बीहते मेरी रं, कार्ख रह गई है।

- 8। जो प्रकारण मेरे बैरी है से जिनती में मेरे सिर के बालों से फॉछक हैं।
- मेरे विनाश करनेहारे के। सनर्घ से मेरे शत्रु हैं सा सामर्थी हैं

से को मैं ने लूटन लिया था यह भी मुक्त म को देना पड़ा॥

प्र। दे परमेश्वर तू तो मेरी मूकता की जानता दे

थीर मेरे देश्य सुमा से किये नहीं हैं।

ई। हे प्रभु हे सेनाओं के यदावा की तेरी वाट कीहते हैं उन की खाशा मेरे कारण न टूटे

चाहत ६ वन का सामा मर कारण न टूट हे इसारल के परमेश्वर जो तुमे ढूंढते हैं वन

का मुद्द मेरे कारण काला न द्ये॥

०। तेरे ही कारण मेरी निन्दा हुई है

बीर मेरा मुद्द लज्जा से क्रंपा है।

द। में खपने भाइया के लेखे विराना दुखा

- होर श्रपने स्रो भाइयों की दृष्टि में उपरी ठहरा हूं । ( । क्योंकि में तेरे भवन के निमित्त जलते जलते भस्म हुया
- थ्रीर, जो निन्दा वे तेरी करते हैं बही निन्दा मुक्त की चहनी यही है॥

९०। जब में रेक्सर ग्रीर उपयास करके दुःख , उठाता था

तब उस से भी मेरी नामधराई ही दुई ॥ १९। खीर सब में ठाट का बस्त्र पहिने था

तब मेरा दृष्टान्त उन मे चलता था॥

पर । फाटक को पास वैठनेहारे मेरे विषय वातचीत करते हैं

भीर मंदिरा योनेहारे मुक्त पर लगता हुआ गीत गाते हैं है

१३। पर है यदावा मेरी प्रार्थना ते। तेरी प्रसन्नता के समय में दे। रही है -दे परमेक्टर भ्रापनी करुका। की बहुतायत है स्त्रीर बचाने की अपनी सञ्ची प्रतिश्वा के अनुसार मेरी सुन से ॥

48। मुर्मकी दलदल में से चवार कि मैं ध्वम न जाक

में प्रपने वैरियों से श्रीर ग्राहिरे जल में से यच जाक ॥

१५। मैं घारा में डूघ न जाक श्रीर न में ग्रांटरे जल में डूघ मदंं श्रीर कूए का मुंद मेरे कपर यन्द न देगा

१६। दे पदाया मेरी सुन से क्योंकि तेरी कार्या सत्तम है

ष्मपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी स्रोर फिर॥

९७। थीर यापने दास से स्रपना मुष्ट फेरे हुए न रष्ट

क्यों कि में सकट में हू से प्रुती से मेरी सुन ले। १८। मेरे निकट खाकर मुक्ते कुडा लें मेरे धत्रुखों से मुक्त को कुटकारा दे। १९। मेरी नामधराई खार लज्जा खार खनादर

को तू जानता है मेरे सब द्रोही तेरे साम्दने है ॥

२०। मेरा दृदय नामधराई के कारण फट गया थीर मेरा राग असाध्य है

थीर में ने किसी तरस खानेदारे की श्राधा ते। किर्द पर किसी की न पाया

श्रीर शान्ति देनेदारे ठूठता ता रद्या पर कोई न मिला॥

२१। श्रीर लेगों ने मेरे खाने के लिये विष दिया श्रीर मेरी प्यास वुकाने के लिये मुक्ते सिरका पिलाया॥

ि २३ । उन का भोजन<sup>र</sup> बागुर

ं ग्रीर उन के मुख के समय फन्दा बने ॥

२३। उन की यांखों पर खंधेरा का जाए कि वे देखन सकी

श्रीर तू उन की किंट की निरन्तर कंपाता रह ।

(१) मूल में प्रापने उद्घार की सचाई है। (२) मूल में उन की भेज। े 28 । उन के जपर अपना रोप मड़का श्रीर तेरे कीप की श्रांच उन की लगे॥ २५ । उन की हायनी उत्तड़ जाय उन के डेरा में कोई न रहे॥ २६ । क्योंकि जिस की तू ने मारा ये उस के पीके पड़े हैं

थ्रीर जिन की तूने घायल किया ये उन की पीड़ा की चर्चा करते हैं॥

२०। उन के श्रधमी पर श्रधमी वका श्रीर वे तेरे धर्मा की प्राप्त न करें॥

२८। उन का नान कीवन की पुस्तक में से काटा जार

श्रीर धिर्मियों के संग लिखा न जार ॥ २९। पर में तो दुखी श्रीर पीडित हू से। दे परमेश्वर तूमेरा स्ट्वार करके मुक्ते इंचे स्थान पर वैठा॥

' इ०। मै गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति कर्षगा छीर धन्यवाद करता हुआ तेरी वड़ाई कर्षगा॥ इ०। यद यदेवा की वैल से श्रीधक वरन सींग स्रीर खुरवाले वैल से भी श्रीधक भारगा॥ इ०। नम लोग इसे देखकर श्रानन्तित दोंगी

दे परमेश्वर के खेलिया तुम्दारा मन दरा हो जार ॥

इइ । क्योंकि यद्देश्या दरिद्रों की छोर कान संगाता

' ग्रीर श्रपने लोगों क्री की यंधुर हैं तुच्छ नही खानता॥ ।

३४। स्वर्ग थै।र पृचिद्यी

थीर सारा समुद्र यापने सब जीव जन्तुकों समेत उस की स्तुति करें॥

इध् । क्योंकि परमेश्वर वियोज्का बहार करेगा क्षीर यहूदा के नगरी की वसारगा

बीर लोग फिर घटां वसकर उस के प्रधिकारी के जाएंगे॥

इदै। उस के दासें का द्यंश उस की व्यपने भाग ने पाएगा

े और उस के नाम के प्रेमी उस में वास करेंगे।

प्रधान बजानेहारे के लिये। दाऊद का । रनरक कराने के लिये।

### 90. हे परमेश्वर मुक्ते कुड़ाने के लिये

हे बदोबा मेरी सहायता करने की फुर्ती कर ॥ ३। स्रो मेरे प्राय के खोनी हैं उन की साधा ठूटे श्रीर मुंद काला हो सा का मेरी छानि से प्रसन्न दोते हैं सा पीके हटाये थीर निरादर किये जाएं ॥ ३। जी कहते हैं खाहा खाहा से। खपनी लड़्जा के मारे उसटे फेरे जारं॥ 8। जितने तुभी ठूंढ़ते हैं से। सब तेरे कारक चपित श्रीर श्रानन्दित हो ग्रीर को सेरा चहार चाहते हैं से निरन्तर कहते रहें कि परमेश्वर की बड़ाई हो ॥ भें तो दीन श्रीर दिख्य हैं चे परमेश्वर मेरे लिये फुर्ती कर तू मेरा सरायक थीर हुडानेहारा है है यद्वावा विखंब न कर॥

# 9१. हे यदीया में तेरा शरकांगत हूं

मेरी आशा कभी टूटने न पाएँ॥

२। तू की धर्मी है से मुक्ते कुड़ा श्रीर उद्यार

मेरी ओर कान लगा थीर मेरा उद्घार कर ॥

३। मेरे लिये रेसा घटानवाला धाम बन किस

में में नित्य का सकूं
तू ने मेरे उद्घार की बाद्या की दिई है

क्योंकि तू मेरी ढांग भीर मेरा गढ़ ठहरा है॥

8। हे मेरे परमेश्वर दुष्ट के

- श्रीर कुटिल थीर क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी

रक्षा कर॥

५। क्योंकि हे प्रमु यहावा में तेरी हो बाट
जीहता खाया हूं

वचपन से मेरा खाधार तू है।।

६। में गर्भ से निकलते ही तुम से संभाला गया मुक्ते माको कोख से तू ही ने मिकाला से में नित्य तेरी स्तुति करता रहंगा ॥ o । में बहुती के लिये चमत्कार बना हूं, 🕠 पर तू मेरा द्रुक् शरमस्यान है। , द।,मेरे मुद्द से तेरा गुकानुवाद श्रीर दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुया करे॥ ए। ख़ुकांचे की समय मेरा त्यारा म कर जध मेरा बल घटे तब मुक्त की हो इन दे। १०। क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय धार्त करते है थीर जो मेरे प्राय की ताक में हैं · से। श्रापस में यह सम्मति करते हैं कि. १९। परमेश्वर ने उस की क्वीड दिया है , उस का पीका करके उसे पकड ला क्योंकि उस का कोई हुड़ानेहारा नही॥ **१२। हे परमे**श्वर सुक्त से दूर न रह हे मेरे परमेश्वर मेरी सहायता के लिये फुर्ती कर ॥ पइ। जो मेरे प्राय के विरोधी हैं उन की खाशा दूटे थार उन का थन्त हा जार की मेरी हानि के खांभिलापी है से नामधराई थीर अनादर मे गड़ कारं। **98। में तो निरन्तर खाधा लगाये रहूगा** थीर तेरी स्तुति श्रधिक श्रधिक करता जाकंगा। १५। में अपने मुंह से तेरे धर्मा का थीर तेरे किये हुए चढ़ार का वर्षन दिन भर करता ती रहूगा पर उन का पूरा व्योरा जाना भी नही जाता॥ पर्द। मै प्रमुयदीचाको पराक्रम की कामी का वर्खन करता हुन्ना न्नाकंगा मै केवल सेरे ही धर्मी की चर्चा किया कईंगा। १७। है परमेश्चर तूती सुमाको वचपन छी से **सिखाता श्राया है** थीर श्रव लों में तेरे श्राश्चर्णकर्मी का प्रचार करता आया हूं॥ १८। से हे परसेष्टार जब में बूढ़ा हो जार्ज

श्रीर मेरे बाल पक जारं तब भी मुक्ते न क्रोड

सव सों में कानवाली पीठ़ी के सात्रों की तरा वाहुछल खीर सब उत्पन्न दोनेहारी की तेरा पराक्रम सुनाता रहुगा ॥ १९ । खीर है परमेश्वर तेरा धर्म बाति महान है थै।र तूं जिस ने मदाकार्य्य किये दें दे परमेश्वर तेरे सुख्य कीन दे॥ २०। तूने ते। इस से बहुत थ्रीर कांडन कप्ट भुगताये ता दें पर श्रव फिरके इस की जिलासा। थीर पृधिवी के ग्रिटरे गड़ है में से खवार लेगा ॥ २९। तू मेरी वडाई की वढ़ाणा खीर फिरके मुक्ते वान्ति देशा ॥ **२२ । हे मेरे परमे**ख्वर मै भी तेरी सद्वाई का धन्यवाद सारंगी यबाकर गार्डगा ध इखारल् के पिवय में बीका वकाकर तेरा भवन गार्द्धगा ॥ २३। खब मै तेरा भजन गार्जगा तब प्रपने सुंच से थीर प्रपने जीव से भी की तूने वचा लिया दै **जयजयकार करंगा** ॥ **48। श्रीर में तेरे धर्म की चर्चा दिन भर** करता रहगा क्योंकि की मेरी दानि के श्रीभलायी चे उन को आशा ट्रट गर्द थीर मुंह काले दे। गये हैं। सुलैगान का ।

97. हे परमेण्डर राजा की अपने नियम वता

राजपुत्र की अपना धर्म विश्वा ॥
२। वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से
और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक
सुकारगा॥

३। पहाड़ें। श्रीर पहाड़ियों से प्रदा के लिये धर्म के द्वारा श्रान्ति मिला करेगी॥ 8। वह प्रदा में के दीन लेगी का न्याय करेगा

थीर दरिद्र लेगीं की यचाएगा खीर खन्धेर करनेहारे की चूर करेगा ॥ ५। जय सी सूर्य भीर चन्द्रमा धने रहेंगे तव से साग पीड़ी पीड़ी तेरा भय मानते रहेगे॥ ६। यह घाम की प्राठी पर वरमनेहारे मेह थ्रार भूमि सींबनेदारों करियों के समान द्वारा॥ । इस को दिनों में धर्मी फूले फलेंगे थीर क्षय सें। चद्रमा यना रहेगा तय सें। गानि यदुत रहेगी ॥ ८। श्रीर घट समुद्र से समुद्र लें। थीर सदानद से पृष्टियी की होर से प्रभुता करेगा ॥ र । वस के साम्टने नंगल के रहनेहारे घुटने टेकेंगे भीर उस के शत्रु माठी चार्टरी ।। १०। तर्जीम् स्रीरदीपदीपके राजाभेट से सार्गी शया ग्रीर सवा दोनों के राजा द्रव्य पहुचारंगे॥ ११ । सारे राजा उस को दगरवत् करेंगे , जाति जाति के लेगा उसके श्रधीन दे। जाएंगे॥ १२। क्योंकि यह दोहाई देनेहारे दरिद्र की थ्रीर दुःस्त्री थ्रीर ब्रमशाय मनुष्य की उदारेगा ॥ १३ । बद्द कंगाल श्रीर दरिट्ट पर तरस साएगा थीर दरिही के प्राची की घचाएगा ॥ १४। घद उन के प्राची की अधेर श्रीर उपद्रय से कुछा लेगा

थीर उन का लोष्ट्र उस की दृष्टि में धानमोल ठचरेगा ॥ १५। वद तो जीता रहेगा ग्रीर यवा के सेने मे से उस की दिया जाएगा लेगा उस के लिये नित्य प्रार्थना करेंगे थीर दिन मर उस की धन्य कहते रहेंगे॥ १६। देश में पहाड़ों की चोटिया पर बहुत सा श्रञ्ज होगा निस की वाले लवानान् के देवदारका की नाई भूमेगी थीर नगर के लेगा घास की नाई लक्ष्सारंगे॥ ९०। उस का नाम सदा वना रहेगा जब सें। मूर्ण यना रहेगा तब सें। उस का नाम नित्य नया द्वाता रहेगा थीर लाग अपने का उर्च के कारण धन्य गिनेंगे सारी जातियां उस के। भाग्यवान कटेगी ॥ १८ । धन्य चै यद्दावा परमेक्द्रर जे। इसारल् का परमेश्वर है बारवर्णकर्म केवल वही करता है। १९। श्रीर उस का महिमायुक्त नाम सर्वेदा धन्य रहेगा श्रीर सारी पृष्टिवी उसकी महिमा से परिपूर्च देशी थामेन् फिर खामेन्॥

#### तीसरा भाग ।

भासाप् का भनन ।

9३. स्चमुच इसारल की वर्षात् शुरु मनवाली के लिये परमेश्वर भला है।

यरमध्यर मला छ ॥ २। मेरे पांच तो ठला चाहते घे मेरे पैर फिसल जाने हो पर घे॥ इ। क्योंकि जब में दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमिरिडयां के विषय डाए करता था॥

२०। यिथे के पुत्र दाकद की प्रार्थनाय सगाप्त पुर्द ।

8 । क्योंकि उन की मृत्युकारक बाधाएं नहीं होतीं चन का यस खटूट रहता है। ५। चन की दूसरे मनुष्यों की नाईं कष्ट नहीं होता

श्रीर श्रीर मनुष्यों के समान उन पर विपति नहीं पड़ती॥

दै। इस कारण अहकार उन के गले का छार बना

उन का श्रोद्धना उपद्रव है।

। उन की खायी चर्की में से सलकती हैं

उन की मन की भावनाएं उमरहती हैं।

द। वे ठट्टा मारते और दुष्टता से खधेर की

बात वालते हैं

वे हीग्रमारते हैं।

(। वि नाना स्वर्ग में बैठे दुए बे।लते हैं। बीर वे पृथिवी में बे।लते फिरते हैं।। १०। तै।भी उस की प्रजा इधर लै।ट खाएगी बीर उन के। भरे दुए पाने का जल मिलेगा।। ११। फिर वे कहते हैं कि ईश्वर कैसे जानता है

क्या परमप्रधान की कुछ जान है। १२। देखी ये ती दुष्ट लीग हैं

तीमी यदा सुमागी रहकर धन संपत्ति बटोरसे रहते हैं॥

पत्र । निश्चय में ने जो अपने हृदय के। शुद्ध किया श्रीर श्रपने हाथे। की निर्दीयता में धीया है से। सब व्यर्थ है ॥

98। क्योंकि में लगातार मार खाता आया हूं बीर भार भार का मेरी ताड़ना होती खाई है। १५। यदि में ऐसा ही कहना ठानता

तो में तेरे लडकों के समाज कें। धेाखा खिलाता॥

१६। इस बात के सममने के लिये सेचित सीचते यह मेरी दृष्टि में तब ली प्रति फाँठिम ठचरी, १९। अब ली में ने ईश्वर के पवित्रस्थान में जाकर

चन लेगों के परिकास की न विचारा॥

१८। निश्चय तू उन्दे फिरस्ट स्थानों मे रखता श्रीर गिराकर सत्यानाश कर देता है। १९। यदा ये सथ भर मे कैसे उनकृ गये हैं वे मिट गये ये घयराते घयराते नाश हो गये हैं।

२०। जैसे जारानेद्वारा स्त्रप्त को तुष्ट जानता है वैसे दी दे प्रमु जब तू उटेगा तब उन को काया सा समभक्षर तुष्क जानेगा ॥

२९। मेरा मन तो चिड्चिंहा दी गया

मेरा खल.करण किंद्र गया था॥ २२। में तो पशु सरीखा था खीर समकता न था

में तेरे सम् रहक्तर भी पशु यन गया था ॥

२३। तीभी मैं निरन्तर तेरे सम घी पा

तू ने मेरे दिवने दाय की पकड़ रक्ता॥ २४। तू सम्मति देता हुन्ना मेरी प्रमुखाई करेगा

श्रीर पीके मेरी महिमा करके मुक्त की अपने

पास रक्खेगा ॥

भ्य । स्वर्ग में मेरा श्रीर कीन है तेरे संग रहते हुए में पृष्टियो पर भी कुछ नहीं चाहता॥

र्स । मेरे तन थीर मन दोनों ते। द्वार गये दें परन्तु परमेश्वर सर्वदा के लिये मेरा माग्र थीर मेरे मन की चटान बना है॥

२०। जो तुम से दूर रहते है ये तो नाथ होगे जो कोई तेरे यिम्ह व्यक्तिचार करता है उस को तू विनाथ करता है॥

रू । परन्तु परमेश्वर के समीप रचना यही मेरे लिये भला है

मै ने प्रमु यद्याया की खपना शरणस्थान माना है जिस से तेरे मय कामी का वर्णन करू॥ श्रासाप का मस्तीस।

98. हे पामेश्वार तू ने हमें क्यों सदा के लिये क्षीड दिया है

तेरी कोषांगिन का धूमा तेरी चराई की भेड़े। के विष्टु क्यों पठ रहा है।

२। श्रापनी मण्डली की जिसे तूने प्राचीनकाल में माल लिया था

<sup>(</sup>१) पूस में ये करे पर से बासते हैं।

<sup>(</sup>र) मूल में. उम की जीम एथिबी में चलती है।

भीर अपने निज भाग का गोत्र दोने के लिये हुड़ा लिया था

थीर इस सिय्यान् पर्वत को भी जिस पर तूने वास वित्या था स्मरण कर ॥

३। सदा को चनाड़ों की ग्रोर पधार

शतु ने तो पवित्रस्थान में सब कुछ विगाङ दिया है।

8। तेरे द्रोही तेरे सभास्थान के बीच गरजे उन्हों ने अपनी ही ध्वनाओं को चिन्द ठहराया॥

५। वे रेसे,देख पहे

कि माने। घने वन को पेड़ें। पर कुरहाड़ें चठा रहे हैं॥

ई। ग्रीर प्रख वे उस भवन की नङ्काशी की कुल्हाड़ियों ग्रीर हणीड़ों से एक दम तीस डालते हैं॥

७। उन्हों ने तेरे पवित्रस्थान की साम में भीक विया

श्रीर सेरे नाम के नियास की गिराकर अशुद्ध कर हाला है॥

द। उन्देश ने सन में कहा है कि दम इन की एक दम दवा दें

-, उन्हें। ने इस देश में ईश्वर की सब समास्थाने। की फूक दिया है॥

.९ ।, इम की श्रपने सकेत नहीं देख पड़ते श्रय कोई नयी नहीं रहा

न इमारे बीच कोई जानता है कि कब ले।

ा १०। हे परसिष्ठर द्रोही कव सें नामधराई करता रहेगा

क्या यनु तेरे माम की निन्दा सदा करता रहेगा।।
१९। तू अपना दहिना, हाय क्यो रोके रहता है
इसे अपनी काती पर से उठाकर उन का अन्त
कर दे॥

१२। परमेश्वर ते। प्राचीनकाल से मेरा राजा है वह पृथिकी पर चढ़ार के काम करता द्याया है। १३। तू ने ते। प्रपनी शक्ति से समुद्र की दे। भाग किया

तूं ने तो जलं में मगरमच्छी के सिरी की फीड़ दिया॥ , ', ( ) 98। तूने साः सिट्यातानीं, के सिर टुकड़े, टुकड़े करके

नंगाली सन्तुखों को खिला दिये॥

१५। तूने तो सेता खीलकर सन की धारा बहाई
तूने ती वारदमासी नदियों की सुखा डाला॥

१६। दिन तेरा है रात भी तेरी है

सर्व्य खीर चदमा की तने स्थिर किया है॥

सूर्य्य श्रीर चद्रमा की तू ने स्थिर किया है।।
१९। तू ने ते। पृष्यियी के सब, सियाने। की
ठघराया

धूपकाल श्रीर जाड़ा दोनीं तू ने ठहराये हैं।। १८। चे यहावा स्मरण कर कि शत्रु ने नामधराई किई है

श्रीर मूक् लोगों ने तोरे नाम को निन्दा कि ई है।। १९। अपनी पिश्हुकी के प्राय के। वनपशु के वश में न कर दे

अपने दीन जनों को सदाकी लिये न विसरा॥ २०। अपनी वाचाकी सुधि ले

क्यों कि देश के खधेरे स्थान श्रंधेर के घरीं से भरपूर हैं॥ ।

२१। पिषे हुए जन की निरादर दीकर ज़िटना न पड़े

दीन श्रीर दिख्द लोग तेरे नाम की स्तुति

२२ । हे परमेश्वर चठ प्रपना मुकट्टमा ग्राप ही लड तिरी ज़ा नामधराई मूढ से दिन मर होती रहती है से स्मरण कर ॥

२३। श्रापने द्रोहियो का बड़ा बील न भूल सेरे विरोधियों का कीलाइल ता निरन्तर उठता रहता है॥

प्रधात अजानेहारे के लिये। यासूतगृहेत् । यासापु का भजन। गीत।

७५. हे परमेश्वर इम सेरा धन्यवाद करते

दम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा नाम प्रगट हुआ है

<sup>(</sup>१) भाषीत् भाग्र म कर्। (२) मूल ने निकट।

तेरे साध्यर्धकार्मी का वर्धन है। रहा है। ३। जब ठीक समय श्राएगा तब में आप ही ठीक ठीक न्याय करंगा ॥ 3। पृथिष्ठी प्रयने सब रहनेहारीं समेत गल रही है मै उस के खंभी की थाने हूं। रेका। ४। में ने घर्मांडियों से कहा कि घमण्ड मत करे। श्रीर दुष्टों से कि सींग जंबा मत करे।॥ ध्। अपना सींग बहुत जचा मत करी न सिर चठाकर किठाई की बात बाला ॥ दै। क्योकि बढती न तो पूरब से न पव्छिम से श्रीर न जंगल की छोर से पाती है। छ। परन्तु परमेश्वर ही न्यायी है वह रक की घटाता थार दूसरे की बढ़ाता है। ८। यद्योघा के छाप में एक कटोरा है जिस में का दाखमधु फेना रहा है चस में मसाला भिला है थीर वह उस में से चंडेलता है निश्चय उस की तलकट तक पृष्यिकी के सख दुष्ट लेगा पी जाएंगे ॥ र । यर मे तो सदा प्रचार करता रहूंगा मे याकुछ के परमेश्वर का भजन गाजंगा ॥ ५०। स्रीर दुष्टा की सब सीती की में काट हालुगा पर धर्मी के सींग इंचे किये जाएंगे ॥

प्रधान वजानेहारे के लिये। तारवाले वाला के साथ। भाषाय का मजन। शीत।

#### 9ई, प्रमेश्वर यहूदा मे जाना गया है

उस का नाम इसारल् में महान् हुआं है ॥
२। श्रीर उस का मगड़प शालेम् में "
श्रीर उस का धाम सिय्योन् में है ॥
३। यहा उस ने समस्माते तीरा की '
श्रीर ठाल श्रीर तलवार तोड़कर निदान लड़ाई
धी की तोड डाला हैं। रेशा ॥
8। है परमेश्वर तू ती ल्योतिमय है

(१) मूल में न गर्दन से।

(२) गूल में निवाह निवादकर पीएते।

तू अदेर से भरे हुए प्रहाड़ों से श्राधिक मदान है।। भू। हुक मनवाले लुट गये और भारी नीद में पड़े हैं

क्रीर यूरबीरें में से किसो का दाय न चला ॥

ई। हे याषूष के परमेश्वर तेरी घुडकी से रथा समेत घोड़े भारी नींद में पड़े॥

। केवल तू शे भययाग्य है

श्रीर जब तू कीप करने लगे तब तेरे साम्दने स्रीन खडा रह सकेगा॥

दातूने स्वर्ग से निर्णय का वचन सुनाया पृष्यित्री उस समय सुनकर डर गई थीर चुप रही,

ए। जब परमेश्वर न्याय करने की

श्रीर पृष्यिकी के सब नम् लोगों का उद्घार करने की सठा। वेला॥

90 । निश्चय मनुष्य की जलजलाइट तेरी स्तुति का कारण दे। जाएगी

क्षीर जे। जलजलाइट रह जार उस की सू रीकेगा॥

१९। श्रयने परमेश्वर यहे। या की मन्तत माने।
 श्रीर प्ररीभी करे।

व्यव जो भय को योग्य है से। उस को ग्रास पास को सब रहनेहारे मेंट ले ग्रासं॥

भ १२ । वह ते। प्रधानें का ग्रिममान मिटा देशा वह पृथिवी के राजाशी कें भयवेतय' जान पड़ता है ॥

प्रधान वजानेहारे के जिये। यदूतून की । भारता । भारता ।

99. में परमेश्वर की दोहाई विह्ना विह्नाकर दूगा

मे परमेश्वर की दोहाई दूंगा और वह मेरी कीर कान लगाएगा।

२। चंकंट के दिन में प्रमुकी खोर्ज में लगा रात को मेरा द्वाय फैला रहा श्रीर कीलान दुवा

(१) मूल में मिला। (१) मूल में. आरंगो।

मुक्त की ज्ञान्ति बार्ब ही नहीं ह ह। मे परमेश्वर का स्मरता कर करके कह-रता हूं मैं चिन्ता अपसे अपसे मुर्कित दे। चला हूं। 8। तू मुभे भएकी लगने नहीं देता मैं ऐसा घबराया डूं कि मेरे मुद्द से खात नहीं निकलती ॥ **प्रामें ने प्राचीनकाल के दिनी की** श्रीर युग युग के वरसें की सीचा है। ६। मे रात के समय अपने गीत की स्मरण करता थीर मन में ध्यान करता श्रीर की में भली भांति विचार करता है। । क्या प्रभु युग युग के लिये क्रीड़ देगा ्थीर फिर कभी प्रसन्न न देशा॥ ८। क्या उस की किन्या सदा के लिये जाती क्या वर का वर्चन पीठी पीठी के लिये निस्कल दे। गया है ॥ ९। क्या ईप्रवर पनुग्रद करने की भूल गया क्या उस ने कीप करके श्रपनी सोरी दया की राक रक्तवा है। चेला 🛚 १०। में ने कदा यह ता मेरी दुर्घलता ही है परन्तु परमप्रधान के दहिने दाध के बरसें का विपारता हूं ॥ ११। में याद् के घड़े कामें। की चर्चा क बंगा निश्चय में तेरे प्राचीनकालवाले खद्भुत कामें की समस्य कहंगा 🛚 १२। मैं तेरे सब कामें पर ध्यान कवंगा श्रीर तेरे बड़े कामीं की सेव्हंगा ॥ १३। दे परमेश्वर तेरी ग्रांत पवित्रता की दै कीन सा देवता परमेश्वर के तुरंप बङ्गा है।। १८। यद्भुत काम करनेद्वारा ईश्वर तू हो है तूने देश देश के लेगों पर अपनी शक्ति प्रगट

किई है।

१५। तूने श्रपने मुख्यल से श्रपनी प्रजा

याकृत थीर यूसुफ के दंश की हुड़ा लिया। **१६ । दे परमेश्वर जल ने तु**क्ते देखा 10 जल के। तुम्ते देखनें से पीड़ें उठीं ग्रांहरा सागर भी व्याकुल हुया ॥ १७। मेघों से बड़ी, वर्षा हुई श्राकाश से गव्द हुआ फिर सेरे तीर इधर उधर चले । १८। खवगडर में तेरे गरजने का गट्य सुन पड़ा जात विजली से प्रकाणित घुया पृथिष्ठी कांपी थीर हिल गई॥ १९। सेरा मार्ग समुद्र में बीर तेरा रास्ता ग्राहिरे जल में हुआ। बीर तेरे पांचां के चिन्द देख न पहे। २०। तू ने मूसा श्रीर हाबन के द्वारा श्रपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी किई॥

प्रदेश हैं सेरी प्रका सेरी शिक्षा सुन
सेरे वचनों की श्रीर कान लगा।

२। में अपना मुंद नीतिवचन कहने के लिये
खोलूंगा

में प्राचीनकाल की गुप्त खातें कहूंगा।

३। जिन वातीं की हम ने सुना श्रीर जान लिया
श्रीर हमारे खापदादों ने हम से वर्णन किया है,

४। उन्हें हम उन की सन्तान से गुप्त न रक्खेंगे
पर होनहार पीळी के लोगीं से
परेशवा का गुमानुवाद श्रीर उस के सामर्थ्य श्रीर
खादवर्ष्यं कम्मीं का वर्णन करेंगे॥

प्रासाप् का मस्कील् ।

भारवयनस्ता का व्यान करा।

प । उस ने ते। याकूव में एक चितानी ठहराई

थीर इसारल् में एक व्यवस्था चलाई

उन के विषय उस ने हमारे पितरा की ब्राचा विदे

कि तुम इन्हें अपने अपने लड़केबालीं की
बताना,

६। इस लिये कि सानेहारी पीठी के लेगा श्रार्थात् लेग लड़केबाले उत्पन्न देनिहारे हैं से इन्हें जानें , ग्रीर अपने भपने सहकेवालों से दन का वखान करने में चदात हों, **। जिस से वे परमेश्वर का खासरा करें** ग्रीर ईश्वर के बड़े कामी की मूल न जाएं क्षार उस की प्राचाशी की पालते रहे, द । थीर खपने पितरीं के समान न हीं क्योंकि उस पीठी के लोग तो घठीले छीर दंशदत घे , श्रीर उन्हें। ने श्रमना मन द्रुक न किया था थीर न उन का थातमा ईश्वर की थीर सञ्चा रहा ॥ र । एप्रैमियों ने सा प्रस्त्रधारी। श्रीर धनुर्धारी होते पर भी युद्ध के समय पीठ फेरी ॥ १०। उन्हों ने परमेश्वर की वाचा पूरी न किई थीर उस की व्यवस्था पर चलने की नकारा. १९। श्रीर उस के खरे कामीं की श्रीर जी ग्राष्ट्रचर्यकर्म उस ने उन के सास्ट्रने किये थे चन को विचरा दिया॥ १२। उस ने तो उन के बापदादों के सन्मूख मिख देश के सेाधन् के मैदान में खद्भत कर्मा किये घे॥ १३। उस ने समुद्र को दो भाग करके उन्हें पार कर दिया ग्रीर जल को केर की नाई खड़ा कर दिया ॥ 98 । श्रीर एस ने दिन को तो बादल के थीर रात भर श्रामिन के प्रकाश के द्वारा उन को अगुवार किई॥ १५। वह जंगल में घटाने फाड फाइकर उन को माना ग्राहरे खलाश्यों से मनमानते दिलाता था-॥ १६। उस ने कांग है भी धाराएं निकाली खीर नंदियों का सा जल खद्दाया॥

९७। तीभी घे फिर इस के विक्तु स्रिधिक पाप

थार निर्जल देश से परमप्रधान को विषद्ध उठते रहे॥

करते राये

१८। ग्रीर श्रपनी चाइ के श्रनुसार' भाजन मांगकर सन ही सन ईश्वर की परीचा किई।। १९ । थ्रीर वे परमेश्वर के विषद्ध वीले श्रीर कहने लगे क्या ईश्वर जंगल में मेच लगा २०। उस ने चर्टान पर मारके जल बहा तो दिया 'थोर धाराएं उसगढ चलीं पर क्या यह रोटी भी दे सकता क्या बह ग्रपनी प्रजा के लिये मांच भी तैयार कर सकता । २१। से यहावा सुनकर राय से भर गया तब याकुष के बोच जाग लगी ब्रीर दसारल् के विस्तृ कीप भड़का ॥ ं २२। इस लिये कि उन्हों ने परमुख्य पर विश्वास त रक्क न उस की उद्घार करने की शक्ति पर भरोसा किया । २३। तामी उस ने आकाश की पाचा दिई थीर स्वर्ध के द्वारें के। खेला॥ २८। थीर उन के लिये खाने की मान् वरसाया थ्रीर उन्हें स्थर्भ का सन्न दिया। २५। उन की शुरखीरी की सी राटी मिली उस ने उन की मनमानते भेाजन दिया । २६ । उस ने प्राकाश में प्रवाई की चलाया थीर यपनी शक्ति से दोखनहिया वहाई॥ २०। ग्रीर उन के लिये मांसं ध्रील की नाई वहुत खरसाया ग्रीर समुद्र की खाल के समान व्यनगिनित पंकी भेजे, रू । श्रीर उन की क्रावनी के बीच **उन के निवासें की चारों छोर गिराये ॥** 

र्र । ये। वे खाकर क्रांत तृप्त हुए

थीर उस ने इन की कामना पूरी किई॥

३०। उन की कामना बनी ही रही

उन का भाजन उन के मुंद ही में था,

<sup>(</sup>१) मूल में जीय। (२) मूल में ये आपनी खप्ता से बिराने म हुए थे।

३१। कि परमेश्वर का कीप उन पर महका थीर उस ने उन के दृष्ट्युष्ट्रों की घात किया थीर इदाएल के जवाने की गिरा दिया। ३२। इतने पर भी वे और श्राधिक पाप करते गारे थीर परमेश्वर, के आश्चर्यकर्मी की प्रतीति न किई॥ इड । से। उस ने उन के दिनों को व्यर्थ प्रम में धीर उन के वरसें की घवराइट में कटवाया॥ 38 । स्वयं जब वह उन्हें घात करने लगता सब सब वे उस की पूक्ते थे धीर फिरके ईश्वर की यव से खीसते थे। इप्राधीर उन की स्मरण होता था कि परमे-श्दर एमारी चटान है ्थार परमवधान ईच्छर इमारा हुडानेहारा है। इस । तीभी उन्दों ने उस से खापलुसी किई थार वे उस से मूठ दाले॥ इ०। स्वोकि उन का दृदय उस की स्रोर द्रक न पा न घे उस की घाचा के विषय सही घे॥ इद। पर यह जो दयालु है से प्रधमी की कांपता थार नाश नहीं करता वह बार वार प्रपने काप का ठगडा करता थीर खपनी खलजलाइट की पूरी रीति से भड्काने नहीं देता ॥ इर । से उस का स्मरण हुआ कि ये नाशमान हैं ये याप के समान है जो चली जाती श्रीर लैंड नहीं प्राती ॥ 80 । उन्दों ने कितनी ही बार जंगल में उस से यलवा किया थै।र निर्जल देश में उस की उदास किया॥ ४९। वे फिरके ईश्वर की परीचा करते

थीर इसारल्के पवित्र की खेदित करते थे॥

8३। उन्देश ने न ते। उस का मुजबल समरण

न यह दिन जन्न उस ने उन की द्रोही के का से कुहाया था, 83। कि उस ने क्यों कर ग्रापने चिन्द मिल में थीर अपने चमत्कार सेक्षन के मैदान में किये थे॥ 88। उस ने तो मिसियो। की नहरी की लोड़ वना साला थीर वे प्रपनी नदियां का जल पी न सके॥ 84 । उस ने उन की बीच हांस भेजे जिन्हों ने चन्हें काट खाया ॥ थार मेरठक भी भेजे जिन्हों ने उन का विगाह किया॥ 8६ । श्रीर उस ने उन की भूमि की उपज क्रीदेश के। श्रीर उन की खेतीबारी टिड्डियों की विसा हिर्द थी। 80 । उस ने उन की दाखलताकी की की ली से थीर उन की गुलरी की बड़े बड़े पत्थर वरसाकर नाश किया ॥ ४८। उस ने उन के पशुक्षों की छोली से थीर उन के देशों की विज्ञितिया से मिटा दिया। %'। उस ने उन को ऊपर अपना प्रचण्ड को। प क्रोध थीर रोप महकाया थीर उन्हें चंत्रट में हाला श्रीर दुखदाई दूतें का दल भेजा॥ ५०। उस ने अपने काप का मार्ग खोला द्यार उन के प्राची की मृत्यु से न बचाया पर उन की मरी के वश कर दिया। ५१। बीर मिस में के सब पहिलाड़ी की मारा को ए। मुके डेरीं में पै। उप के पहिले फल घे, **५२। पर अपनी प्रजा को भेड वकरियों की नाई** पयान कराया कीर जगल में उन की प्रगुवाई प्रशुक्री के भूगड की सी किई ॥

भूइ। सा वे ते। उस के चलाने से खेखटके चले

थीर उन की कुछ भय न हुग्रा

किया

<sup>(</sup>१) मूल में. मासं।

<sup>् (</sup>१) मूल में उन।

<sup>(</sup>२) मूल में समयर किया।

पर उन के अञ्च समुद्र में डूख गये ॥ 48। ब्रीर उस ने उन की बापने पवित्र देश के सिवाने लें। पसी पहाड़ी देश में पहुचाया जा उस ने अपने दिहिने हाथ से प्राप्त किया था॥ ५५ । श्रीर उस ने उन के साम्हने से श्रन्यनातियों को भगा दियां थीर उन की भूमि की डीरी से माप मापकर बाट दिया थ्रीर दक्षारल्को ग्रीत्रों की उनकी हेरीं में ५६ । परन्तु उन्हों ने परमप्रधान परमेश्वर की परीचा किई थ्रीर एस से बलवा किया खीर उस की चितानियों की न माना, ५०। यौर सुड़कर अपने पुरुखाओं की नाई विद्धासघात किया उन्हों ने निकमी धनुष की नाई धोखा दिया, ' **५**८ । श्रीर **एन्दे**। ने क्वे स्थान बनाकर उस की रिस दिलाई श्रीर खुदी हुई मूर्गर्तियों के द्वारा उस के जलन चपनाई ॥ ५९ । परमेश्वर सुनकर रोप से भर गया थीर दखाएल् की विलकुल तन दिया॥ ६०। ख्रीर घीला में के निवास षर्थात् उस संबू को जो उस ने मनुष्यों के बीच खड़ा किया या त्याग दिया ॥ ६१। थीर थपने सामर्थ्य की वंधुयाई मे जाने दिया थीर खपनी श्रोभा की द्रोही के वश कर दिया, ६२। श्रीर श्रपनी प्रसा की तलवार से मरवा दिया थीर अपने निज भाग के केले पर रे। य से मर ६३। उन के लवान थारा से भस्म हुए श्रीर उन की कुमारियों के विवाद के गीत न ६४। उन के याजक तलवार से मारे गये चौर उन की विधवाएं रीने न गाई।॥ (१) मूल में धासा देनेहारे। (२) मूल में मुद्द गये।

६५ । तब प्रभु नींद से चैांक सठा थार ऐसे वीर के समान चठा का दाखमध्र पीकर ललकारता हो ॥ ६६। ख्रीर उस ने अपने द्रोडियों की मारके पीक्ने इद्धा दिया श्रीर उन की सदा की नामधराई कराई 🛚 ६०। फिर उस ने यूसुफ के तंब्र के। तज्ञ दिया श्रीर एप्रैम् के गोत्र को न चुना, ६८। पर यष्ट्रदा ही के गोत्र के। क्षीर क्षपने प्रिय सिय्योन् पर्वत की चुन लिया ॥ ६९ । श्रीर प्रपने पवित्रस्थान की बहुत ऊंचा धना दिया 🥈 बीर पृथिवी के समान स्थिर बनाया चिंस की नेव उस ने सदा के लिये 'डाली है ॥ ९०। फिर उस ने श्रपने दास दाकद के। चुनकर भेडशालाग्रीं में से से लिया॥ ९९ । वह उस की बच्चेवाली भेड़ों के पीके पीके फिरने से ले श्राया कि यद उस की प्रचा याकुछ की श्रर्थात् उस के निज माग्र इसारल् की धरवादी ७२। से। उस ने खरे मन से उन की चरवाही किई

#### यासाप् का भजन।

ष्रगुवाई किई ॥

थ्रीर अपने द्वाघ की कुशलता से उन की

परमेश्वर अन्यकातियां तेरे निक्ष भाग में घुम आई उन्हों ने तेरे पवित्र मन्दिर की अशुद्ध किया और यहग्रलेम् की हीइ ही डीइ कर दिया है॥ ३। उन्हों ने तेरे दासों की लोशों की आकाश की पित्रयों का आहार कर दिया और तेरे भक्ती का मांस अनैले पशुग्रीं की खिला दिया है॥ ३। उन्हों ने उन का लोडू यहग्रलेम् की चारीं और जल की नाई बहाया और उन की मिट्टी देनेहारा कीई न रहा॥ ह। पड़ेरियों के बीच हमारी नामधराई हुई चारी खोर के रहनेहारे हम पर इंसते खेर ठट्टा करते हैं॥

ध । हे यद्देश्या तू कब ली लगातार कीय करता रहेगा

तुम में पाग की सी जलन क्षव लें। भड़कती

दै। जी जातियां तुम की नहीं जानतीं श्रीर जिन राज्यों की लेगा तुम से प्रार्थना नहीं करते

उन्हीं पर ग्रपनी सारी जलजलाइट मड़का । १ । क्योंकि उन्हों ने याकूब की निगल लिया श्रीर उस के वासस्यान की उलाइ दिया है। ८ । इसारी द्वानि के लिये इसारे पुरवाश्री के श्रधमी के कामी की स्मरण न कर

तेरी दया इस पर शीघ्र हो। क्योंकि इस बड़ी दुर्दशा में पडे है।

ए। हे हमारे उद्घारकर्ता परमेश्वर श्रपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी उद्घायता कर , श्रीर श्रपने नाम के निमित्त हम की कुड़ाकर हमारे पापा की ठांप दे॥

९०। श्रान्यजातियां क्यों कहने पारंकि उन का यरमेश्रद्य कहा रहा

ष्रपने दासों के खूँन का पलटा लेना प्रन्यकातियों के बीच इसारे देखते सालूम हो जाएं॥

 ११ । बंधुकों का कराइना तेरे कान लें पहुचे घात दें।नेहारों को अपने मुखबल के द्वारा खचा ॥
 १२ । श्रीर दें प्रमु इसारे पढोसियों ने जी तेरी निन्दा किई है

उस का सातगुरा वदला उन को दे॥ पर्। तब इस जी तेरी प्रका श्रीर तेरी चराई की भेडें हैं

का तेरा धन्यवाद चदा करते रहेंगे श्रीर पीढ़ी के पीढ़ी की तेरा गुगानुवाद करते रहेंगे॥ प्रधान वजानेहारे के सिये। शेशानीनेदृत् में। भासाए का। भजन।

# ८० हे इसारत के चरवारे

तू जो यूनुफ की अगुवाई भेड़ी की की करता है में। कान सगा

तू जो कच्छों पर विराजमान है से अपना तेज दिखा॥

२। रप्रैम् विन्यामीन् श्रीर मनश्ये के साम्हने श्रापना पराक्रम दिखाकर

हमारा उद्घार करने की था।

३। हे परमेश्वर हम की ज्ये। के त्ये। कर दे चीर अपने मुख का प्रकाश चमका तब हमारा रहार हो जाएगा॥

8। हे सेनाओं के परमेख्वर यहावा

ृतु क्रस्त क्षेत्रं स्रमनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोग्धित रहेगाँ॥

५। तूने स्रांसुक्षे। की उन का स्राहार कर दिया स्रीर मटके भर भरके उन्हें स्रासू पिल्पि हैं॥

६। तू इमे इमारे पड़े सियों के सगड़ने का कारण कर देता है

खीर हमारे अनु मनमानते ठट्टा करते हैं।
। ह सेनाओं के परमेश्वर हम कें। ज्यें के त्यें। कर दे

श्रीर ष्रपने मुख का प्रकाश हम पर चमका तक हमारा उद्घार हो जाएगा॥

द। तू मिछ से एक दाखलता ले छाया छीर श्रन्यकातियों की निकालकर उसे लगा दिया॥ ९। तू ने उस के लिये स्थान तैयार किया श्रीर उस ने खड़ पकड़ी खीर क्षकर देश की भर दियाँ॥

२०। उस की काया पहाड़ों पर फैल गई ग्रीर उस की डालियां ईश्वर के देवदाच्यों के समान हुई ॥

१९। उस की शाखारं समुद्र ले। वक् गर्दे

<sup>(</sup>१) मूस में, घापनी जसजलाहृट उपहेल।

<sup>(</sup>१) खर्थात् सासन सासी ।

<sup>(</sup>२) मूख में. घूषा उठाता रहेगा।

थ्रीर उस के श्रेकुर महानद लें। फैल गये॥ १२। फिर तुने उस की खाड़ों की क्यों शिरा कि सारे खटोही उस के फला की तोड़ लेते॥ पर् । स्रमसूत्रर उस की नाच किये डालता है कीर मैदान के सब पशु उसे घरे लेते है। 98 । हे सेनाओं के परमेश्वर फिर व्या स्वर्ग से ध्यान देकर देख ग्रीर इस दाखलता की सुधि से॥ १५। श्रीर जी पीधा तूने अपने दंडिने हाथ से लगाया क्रीर जिस जता की शाखा तूने अपने लिये द्रुळ क्रिक्ड है उन की सुधि से। १६। वर जल गई वह कट गई है तेरी घुडकी से वे नाश द्वाते हैं। १९। तरे दक्षिने हाथ के समाने हुए पुरुष पर तेरा हाथ रक्का रहे उस प्रादमी पर जिसे तूने प्रपत्ने लिये द्रुट् किया है। १८। तब इम लाग तुम से न मुडी तूष्टम की जिला थ्रीर इस तुक से प्रार्थना कर चकोरी ११ ९९। हे सेनार्था के परमेक्टर यहावा इस की च्यों के त्यों कर दे क्षीर व्यपने मुख का प्रकाश इस पर चमका तब हमारा उद्घार ही जांखा।

प्रधान बजानेहारे के लिये। गित्तीय् में। भासाप्।

८१. प्रमध्वर की इसारा वल है उस का गीत धानन्द से गाधी याकूल के परमेश्वर का जयजयकार करें।। । भवन उठाका डफ कीर मधुर वकनेहारी वीगा थ्रीर सार्राी की ले प्रास्ता॥ ३। नये चान्द के दिन पूकी ॥

४। क्योंकि यह प्रसारल् को लिये विधि ' श्रीर याकृष को परमेश्वर का ठहराया हुस्रा नियम है॥ प्राद्य को उसने ग्रुसुफ में चितानी की रीति पर तब चलाया जब बह मिस देश के बिस्ट चला वदां में ने एक अनुवानी भाषा हुनी॥ र्द। मैं ने उन के कन्धेां पर से बाक्त का चतार दिया **उन का टोकरी छै।ना क्रूट गया ॥** थ। तूने सकट में पहेंकर पुकारा तब मै ने तुभे कुराया वादल गरजने के गुप्त स्थान मे से मै ने तेरी थीर मरीवा नाम सेति के पास तेरी परीका सेला ॥ ८। हे मेरी प्रजा सुन में तुओ चिता देता हू हे इसारल् भला हा कि तू मेरी सुने॥ ए। तेरे खीच पराया ईश्वर न है। न तू क्रीर किसी के माने दुए ईशक्र की दण्डयत् करना ॥ १०। तेरा परमेश्वर यहावा में हूं जा तुभी मिस्र देश से निकाल लाया है तू अपना मुंह पसार में रसे भर द्वारा १९। पर मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी इसारल् ने मुक्त की न चाहा॥ १२। से मैं ने इस को इस को सन को इट पर होड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। **५३। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने** यदि इसारल् मेरे मार्गा पर चले ॥ १४। तो में चारा भर में उन की प्रमुखीं की। दखाऊं श्रीर अपना द्वाय उन की द्रीहियों के विक्रु चलास ॥ ग्रीर पूर्णमासी क्या हमारे पर्व को दिन नरसिंगा / १५। यद्याया को वैरियों की ता उस की चापल्सी करनी पडे

(१) मूल में इस ।

<sup>(</sup>१) मृस में. बेटा।

पर वे सदाकाल लें वने रहें।। १६ । थौर यह उन की उत्तम में उत्तम ग्रेष्ट्र खिलाए थै।र में चटान ने के मधु से उन की सूप कर।। दासाप् का मजन।

#### ८२ प्रमेश्वर की सभा में परमेश्वर धी यहा दे

यह ईग्रहरी के मध्य में न्याय करता है। २। तुम लाग कव ला टेका न्याय करते कीर दुष्टों का पक्ष लेते रहे। गे। वेसा । इ। कंगाल खार वयमूर का न्याय चुकास्रा दीन दरिंद्र का विचार धर्म से करी ॥ ह । क्यांज ग्रीर निर्धन की यचा ली दुष्टों के दाच से उन्दे हुहास्रो ॥ ध । घेन ते। कुछ समकते थ्रीरन कुछ यूकते पर अधेरे में चलते फिरते रहते है पृषियी की सारी नेय दिस जाती है। ६। में ने कदा था कि तुम ईप्रवर दे। थीर सब के सब परप्रमधान के पुत्र थी, छ। तै।भी तुम मनुष्ये। की नाई मरीगे ग्रीर किसी दाकिम के समान उतारे ज.स्रोगी। ८। हे परमेश्वर चठ पृषियी का न्याय कर क्योंकि सारी जातियों की प्रपने भाग में तू दो सेगा १

गीत। प्रासाप् का भगग।

८३. हे परमेग्वर मैं।न न रष्ट हे ईश्वर चुप न रष्ट क्रीर न मुस्ता २। क्योंकि देख सेरे शत्रु धूम मचा रहे है बीर तेरे वेरियों ने सिर चठाया है। इ। वे चतुराई से तेरी प्रजा की दानि की सम्मति फरते श्रीर तेरे रवित कागी के विकह युक्तियां निकालते हैं। ४। उन्हों ने कहा आस्रो इस उनका ऐसा नाश करें कि राज्ये न रहे

थै।र इसारल्का नाम खारी की रमरण न रहे॥ **५ । उन्दों ने एक मन द्यापर युक्ति निकाली** कीर तरे ही विकट्ठ वाका वाधी है। द। ये ते। रदोम् के तैयवाले बीर इक्साएली माळाळी बीर हुग्री, । ग्रावाली थम्मोमी श्रमालेकी श्रीर से।र् समेत पालिश्ती है॥ ८। इन के संग अश्रारी भी मिल गये उन से भी लेातवंशियों की सहारा मिला है। सेला ॥ ९। इन से ऐसा कर जैसा मिद्यानियों से थीर की योन् नाले में सीसरा श्रीर याबीन से किया था ॥ १०। जी एन्दोर् मे नाश हुए भीर भूमि के लिये खाद वन गये। १९। देन के रईपी की श्रीरेष्ट् श्रीर जेख् की सरीखे ,श्रीर इन के स्व प्रधानों की जेयह श्रीर

चरमुज्ञा को समान कर दे ॥

१२। जिन्हों ने कदा घा

कि एम परमेश्यर की चराइयां के खोंधकारी ष्राप ही जारं॥

१६। दे मेरे परमेश्वर इन को व्यवस्टर की धांस के

वा पवन से चढाये हुए भूसे के सरीखे

98। उस खारा की नाई जा बन की भरम करती

भीर उस लीकी नाई जी पदाहो की जला देती है,

१५। तू इन्दे ग्रपनी स्रांधी से भगा श्रीर प्रपने ववग्रहर से घवरा दे॥ १५। इन के मुद्द की प्राप्ति लक्जित कर कि देयदे। या ये तेरे नाम की ठूटें॥ १९। ये सदा लें। लंक्जित ग्रीर घवराये रहे दन के मुद्द काले हीं थीर दन का नाध ही जाए, 1 }

<sup>(</sup>१) मूल में छिपाये दूग। (३) मूल में जाति।

१८ । जिस से ये जाने कि केवल तू जिस का नाम यहें वा है सारी पृष्यिवी के जगर परमप्रधान है ॥ प्रधान बजानेहारे के लिये। गितीयू में। केारहवरियो का । भजन।

### ८४. हो हेनाओं के यहावा

तेरे नियास वया ही प्रिय है ॥ २। मेरा जीव यहावा के यांगना की यभिलापा करते करते मुर्कित है। चला मेरा तन मन दोनां जीवते ईश्वर की पुकार रहे है ॥ ३। हे सेनाको के यहाका हे मेरे राजा कीर मेरे परमेश्वर तेरी चेदिया मे, गौरिया की समेरा थीर मुपावेनी की घोषला मिला ता है जिस में वह श्रापने बच्चे रबखे ॥ ४। बचा 'ही धन्य है वे जा तेरे भवन में रहते हैं वे तेरी म्तुति निरन्तर करते रहेगे। वेसा। ५। क्या ही धन्य है वह मनुष्य की तुक्त से शक्ति पाता १ बीर वे जिन की चियान की सहक की सुधि

रहती है। इ.। वे रोने की नराई में जाते हर इस की

६। ये रोने की तराई में जाते दुए उस की चेती का स्थान बनाते है

फिर व्यरसात की व्यानी वृष्टि उस में आशीय ही आशीय उपकाती है ॥

९। वे वन पर वल पाते जाते है

चन में से घर एक जन सिय्योन् में परमेश्वर की ध्रपना मुंद दिखाएगा ॥

द। हे सेनायों के परमेण्यर यहाया मेरी प्रार्थना सुन

हे याकूब के धरमेख्वर कान लगा। वेला ॥ १। हे परमेश्वर हे हमारी ठाल दृष्टि कर भीर भपने श्रीभोषक्त का मुख देख ॥ १०। क्योंकि तेरे श्रांगनी में का एक दिन भीर कहीं के हसार दिन से उत्तम है दुष्टों के हेरी में वास करने से स्राप्त परमेश्वर के भवन की हेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुसे श्रांघक मावता है।।
११। क्योंकि यहावा परमेश्वर सूर्ण और ठाल है यहावा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा और की लेगा खरी वाल चलते है उन से वह कोई श्रव्हा पदार्थ रख न होडेगा।।
१२। हे सेनाओं के यहावा ।
वया ही धन्य वह मनुष्य है जो तुस पर मरेसा रखता है।

मधान बजानेहारे के लिये। कीरहवर्शिया का । भजन।

#### ट्यु. हिं यहात्रा तू व्ययने देश पर प्रसन्न हुआ

तू याक्रव की वंधुशाई से लाटा ले श्राया है। रे। तुने अपनी प्रकाको अध्यक्तीको जमा किया श्रीर उस के सारे पाप को कांप दिया है। सेता ॥ ३। तूने अपने सारे रोप की शान्त किया थ्रीर श्रपने भड़के हुए की पकी दूर किया है। ४। हे हमारे च्हारकर्ता परमेश्वर हम की मेर श्रीर अपनी रिंस इस पर से दूर कर ॥ ५। स्यात्र हम पर सदा कोपित रहेगा क्या तू पीठी से पीठ़ी लों की प करता रहेगा । इ। क्या तूडम की फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुका में श्रानन्द करे॥ ०। हे पहाचा घपनी करुणा हमें दिखा श्रीर तू इमारा च्हार करै। ८। मे कान लगाये रहूंगा कि ईश्वर पहीवा वया कहता है वह ती श्रपनी प्रजा से की उस के भक्त हैं शांति की वातें कहेगा पर वे फिरको मुर्खता करने न लगें। ए। निश्चय उसे की डरवेंगें की चढ़ार का समय

तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा॥

निकट है

(१) मूल में यापना उद्घार हमें दे।

<sup>(</sup>१) मूल में जिस की बक्ति सुक में है।

१०। करुण श्रीर सञ्चाई आपस में मिल गई हैं धर्म श्रीर मेल ने आपस में सुस्वन किया है।
१९। पृथियों में से सञ्चाई उगती
श्रीर स्वर्ग से धर्म भुकता है।
१२। फिर यहाया उत्तम पदार्थ देगा
श्रीर हमारी भूमि अपनी उपज देगी।
१३। धर्म उस के आगे थागे खलेगा
थीर उस के पांची के चिन्हा की एगर हिये मार्ग यनाएगा।

दाकद की प्रार्थना।

### ८६ हो यहावा कान लगाकर मेरी सुन ले

वयोकि में दीन खीर दिन्ह हू ॥ २। नेरे प्राच की रक्षा कर क्यों कि मैं भक्त हू तु की मेरा परमेश्वर है से खपने दास का किस का भरेखा सुभ पर चै उद्घार कर ॥ ३। ऐप्रभुसुक्त पर यनुग्रु दकर क्योकि में सुभी की लगातार पुकारता रहता हू॥ 8। ग्रपने दाम के मन की पानन्दित कर क्योंकि चे प्रभु में अपना मन तेरी धी खोर लगाता ए ॥ ५। वयेकि हे प्रभु मू भला थीर समा करने-शारा है चीर जितने तुमें युकारते हैं उन सभी के लिये त्र व्यति करणामय है। ६। चे यदाया मेरी प्रार्थना की श्रीर कान लगा क्रीर मेरे गिड़गिड़ाने की ध्यान से सुन ॥ । सक्तर के दिन में सुभ की प्रकारंगा क्योंकि हू मेरी सुन लेगा॥ प्रे प्रमु देवताओं में से कोई भी तेरे मुख्य नहीं ग्रीर न किसी के काम तेरे कामों के बराबर हैं॥ र। चे प्रमु जितनी जातियों की तू ने बनाया है सय थाकर तेरे माम्दने दगड्यत् करेंगी बीर होरे नाम की महिमा करेगी॥ ९०। क्योंकि तू मधा ग्रीर श्राव्चर्यकर्म करनेद्वारा है

केयल तू ही परमेश्वर है। ९१। हे यहावा वापना मार्ग मुभे दिखा तव में सेरे सत्य मार्ग पर खलुंगा मुक्त को एकचित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय सानं ॥ १२। दे प्रभु हे मेरे परमेश्वर मे अपने सारे मन से तेरा धन्यवाद कड़ंगा श्रीर तेरे नाम की मंदिमा सदा करता रहता॥ **५३। क्योंकि तेरी करुगा मेरे रूपर यही है** श्रीर तूने सुफ की श्रधीलेक के तल में जाने से बचा लिया है ॥ पत्र। दे परमेश्वर श्रीभमानी लेगा तो मेरे विस्तु ਚਨੇ थीर वलात्कारियों का रुमास मेरे प्राष्ट का खोजी रुपा थीर वे तेरा कुछ विचार नदी रखते॥ १५। पर हे प्रभु तू दयालु श्रीर ग्रनुग्रहकारी देश्यर है तू विलम्ब से क्षाप करनेतारा श्रीर श्रीत करता-मय है ॥ १६। मेरी ग्रोर फिरके मुक्त पर श्रनुग्रद कर व्यपने दास की तू शक्ति दे थ्रीर श्रपमी दासीं के पुत्र का उद्घार कर ॥ १९। मेरी भलाई का लक्ष्य दिखा विसे देखकर मेरे धैरी निराश हो प्योंकि है यहाद्या हू ने खाप मेरी सहायता किई श्रीर मुभे शान्ति दिई है। की रहध शिया का। भनना गीत। ८७. यहावा पांच्य पर्वती पर की ष्रपनी हाली हुई नेव में, २। श्रीर वियोन् के फाटकों मे याकुय के सार निवासी से घठकर मोति खता है। ३। दे परमेश्यर के नगर

तीरे विषय महिमा की घातें कही गई हैं।

<sup>(</sup>१) या तेरी नगनी नहिना के साथ हुई।

8। में अपने चिन्हारीं को चर्चा चलाते समय
रह्य श्रीर यायेल् की भी वर्षा कर्याा
पिलात् सेर् श्रीर कूश की देखी
यह यहां उत्पन्न हुआ है ॥
५। श्रीर सिय्येन् के विषय यह कहा जाएगा कि
पुलाना पुलाना मनुष्य उस में उत्पन्न हुआ
स्थीर परमाधान आप ही उस की स्थिर रक्खेगा॥
६। यहीया जब देश देश के लोगों के नाम
चिखकर गिन लेगा तब यह कहेगा
कि यह यहा उत्पन्न हुआ है। नेला ॥
९। गानेहारे श्रीर नाचनेहारे टीनों कहेंगे
कि इसारे सारे सेते तुस्ती में पाये जाते हैं॥

गीत । कीरहयिशयों का मजन । प्रधान बजानेहारे के शिये । महत्तत्त्वानोत् में । एक । हवशी हेगान् का मस्कील् ।

### **८८. हो** मेरे चट्ठारक्षर्ता परमेश्वर यहावा

मे दिन की थ्रीर रात की तेरे थागे चिह्नाता भाषा हू॥

भाग हूं ॥

३। मेरी प्रार्थना तुम तक पहुंचे

मेरे विल्लाने की थोर कान लगा ॥

३। क्योंकि मेरा जीव क्लेश से मरा दुया है थीर मेरा प्राया थाथीलोक के निकट पहुंचा है ॥

१। में कबर में यड़नेहारी में गिना गया है ॥

१। में मुदीं के बीच केला गया हूं ॥

१। में मुदीं के बीच केला गया हूं ॥

थार जा घात हाकर कबर में पड़े हैं जिन की तूं फिर समरण नहीं करता थीर वे सेरी सहायता से रहित हैं उन के समान में हुया हूं ॥

६। तू ने मुक्षे गडहें के तल ही में थाथेरे ग्रीर गहिरे स्थान में रक्खा है ॥

०। तेरी जलजलाइट मुक्ती पर घनी हुई है

भीर तू ने खपने सारे तरंगीं से मुसे दु ख दिया
है। वेशा।

द। तू ने मेरे चिन्हारी की मुस्त, से दूर किया
थीर मुस की उन के लेखे घिनीना किया है

से बन्द हूं भीर निकल नहीं सकता।

('। दु ख भीगते भीगते मेरी खांख धुंधला गई है।
हे यहीवा में लगातार मुसे पुकारता श्रीर अपने
हाथ तेरी श्रीर फैलाता खाया हूं।

प०। क्या तू मुटेंं के लिये खहुत काम करेगा
क्या मरे लोग उठकार तेरा धन्यवाद करेंगे।

99 । क्या कथर में तेरी करुणा की वा विनाश की दशा में तेरी सञ्चाई का वर्णन किया जाएगा,

वश् । क्या तेरे श्रद्धुत काम श्रम्धकार में वा तेरा घम्मे विसरने की दशा में काना वारगा ॥ वश् । पर है यहावा में ने तेरी दोहाई दिई है श्रीर भाग की मेरी प्रार्थना तुम तक पहुंचेगी ॥ वश् । हे यहावा तू मुम की क्यों केरिता है तू स्रपना मुख मुम से क्यों फेरे रहता है ॥ वश् । में बचपन ही से दुःखी बरन श्रधमूश्रा हूं तुम से भय खाते खाते में स्रांत व्याकुल हो गया हू ॥

१६। तेरा क्रोध मुक्त पर पढ़ा है

चस भय से में मिट गया हू।

१०। वह दिन भर सल की नाई मुक्ते घेरे रहता है

वह मेरी चारा खोर दिखाई देता है।

१८। तू ने मित्र खार माईखण्धु दोनों का मुक्त

से दूर किया है

मेरा चिन्हार खधकार ही है।

रतान् रखाह्वशी का मस्कील् ।

्रे में यहावा की सारी करणा के विषय सदा गाता रहूंगा मै तेरी सञ्चाई पीढ़ी से पीढ़ी से सताता रहुंगा॥

<sup>(</sup>१) मूस में स्वाधीन।

<sup>(</sup>२) मूल में. तेरे दाघ से कटे हुए।

<sup>(</sup>१) मूल में देश। (३) मूल में. छिपाये।

२। क्योंकि में ने कहा दे कि कच्या सदा ् यनी रहेगी तू स्वर्ग में भवनी सञ्चाई की स्विर रक्केगा॥ इ। में ने क्रापने चुने हुए से व्याचा वांधी में ने यापने दास दाकद से किरिया खार्ष है, धा कि मै तेरे घंग की खदा लें। स्थिर रक्खंगा बीर तेरी राजाही की पीठी से पीठी, से ृ यनाये रवयूंगा । वेसा ॥ प्रीर दे यहाया स्वर्ग मे तेरे खहुत काम की थीर पांचवीं की सभा में तेरी सम्राई की प्रशसा होती । ६। क्योंकि प्राकाशमग्रहत में यहाया के तुल्य ्षीन उद्दरेगा यलवते। के पुत्री में से कीन पे जिस के साथ यद्दीया की उपमा दिई जाग्गी॥ ०। ईंग्वर पवित्रों की ग्रे।ष्ट्री में श्रत्यना त्रास के येशय बीर अपनी चारों खोर सब रहनेशरों से अधिक भववाग्य है ॥ द। ऐ सेनायों के परमेश्वर यहावा दे याद् तरे तुल्य कीन सामर्थी है तेरी सञ्चाई तो तेरी चारी ग्रार है ॥ ्र (। समुद्र के गर्घ के। तू ही ते। इता बय उस के तरंग उठते दें तय तू उन की मान्त कर देता है। १०। तूने रक्ष्य की घात किये हुंग की समान क्षुचल हाला थीर यपने ग्रमुकां की ग्रपने यापुयल से तितर वितर किया है। ११। खाकाण तरा है पृषियी भी तेरी है बगत थीर की कुछ उस में है उसे तू ही ने स्थिर किया है ॥ १३। उत्तर श्रीर दक्षिखन की तृघी ने सिरजा ताधार धीर देमें न तेरे नाम का जयजय-कार करते हैं॥

१३। तेरी भुजा यसवना है ्रतेरा द्वाच चित्तमान ख़ीर तेरा दहिना द्वाच प्रयस है ॥ , 98 । तेरे विदासन का मूल धर्मा ग्रीर न्याय है करुणा ग्रीर सञ्चाई तेरे यागे यागे चलती हैं। १५। यया ही धन्य है यह समाज की मानन्द के महाशब्द की पहिचानता है , हे यदे। या वे लेशा तेरे मुख्य के प्रकाश मे चलते है ॥ **९६ । घे सेरे** नाम के देसु दिन ¦भर्मगण रहते हैं श्रीर तेरे धर्म के कारण मदान् दे जाते हैं। ९०। क्योंकि तू उन के बल की ग्रेगमा दै थीर अपनी प्रसन्ता से इसारे सींग की जंबा करेगा ॥ १८। वर्षे कि दमारी ढाल पदीवा के वश्र में है दमारा राजा इसारल् के पिवत्र के दाथ में है। ९९। एक समय तू ने अपने भक्त का दर्शन देकार यात किई ग्रीर कटा में ने सटायता करने का भार एक घीर पर रक्ता कीर प्रका में से एक की चुनकर बढ़ाया है। २०। में ने अपने दास दासद की लेकर श्रपने पवित्र तेल से इस का श्रीभवेक किया है। २१। मेरा दाय उस के साथ यना रहेगा छीर मेरी भुजा उसे हुट रक्खेगी॥ २२। श्रृषु उस की तंग करने न पाएगा ग्रीर न फुटिल जन उस की दु.ख देने **३३। ग्रीर में उस के दोदियों की उस के साम्धने** से नाथ करंगा थीर उस के वैरिया पर विपत्ति डालूंगा, =8;) पर मेरी सञ्चार्क भीर करूणा उस पर बनी रहेंगी , ख्रीर, मेरे नाम के द्वारा उस का सींग कचा दे। सारमा ॥

२५। थ्रीर में समुद्र की उस के द्वाध के नीचे थ्रीर महानदी की उस के दहिने द्वाध के नीचे कर दूगा॥

े इं। यह मुक्ते पुकारके फहेर्गा कि तू मेरा पिता मेरा ईश्वर ग्रीर मेरे बचने की चंटान है। २०। फिर में उस की ग्रापना पहिलांठा

थीर पृण्यित्री के राजाओं पर प्रधान ठइराजगा। स्टाम श्रपनी करुणा उस पर सदा बनाये

रहूगा

श्रीर मेरी बाचा उस के लिये श्रटल रहेगी ॥ २९ । श्रीर में उस के बंध की सदा बनाये रक्षंत्राा श्रीर उस की राजगट्टी स्वर्ग के समान सर्वेदा रहेगी॥

' ३०। यदि उस के वंश के लोग मेरी व्यवस्था को होर्ड

थीर मेरे नियमा के खनुसार न चर्ल, ३९। यदि वे मेरी विधियों की सहंघन करे थीर मेरी खाजाओं की न माने,

३२। तो मै उन के अपराध का दग्ह सेंटि से श्रीर उन के अधर्म का दग्ह की हैं। से दंगा॥

इइ। पर ने अपनी करुणा उस पर से न इटाकंगा खीर न सम्राई त्यागकर कूठा ठएकंगा ॥

३४। मे षपनी वाचा न ताहुंगा

ग्रीर को मेरे मुझ से निकले चुका है उसे न घटलूंगा॥

इध । एक बार में श्रयनी पश्चित्रता की किरिया • खा चुका हू

श्रीर दाऊंट की कभी भ्रोखा न दूंगा। इदै। उस का यंग्र सर्वेदा रहेगा

आर उस की राजााड्डी सूर्य्य की नाई मेरे सन्मुख ठटरी रहेगी।

३०। धर चन्द्रमा की नाई सदा बना रहेगा प्राक्षाणमञ्जल में का साची विक्रवासंयेगाय है। रेना ग

इट । तीसी तू ने अपने अभिषिक्त की ही डा चौर तस दिया श्रीर उस पर क्रांत रे।य किया है।। इर । तू अपने दास के साथ की वाचा से चिन।या

श्रीर चस के मुक्कुट की भूमि पर गिराकर अशुह किया है ॥

80 । तू ने उस के सब बाहे। की तीड़ हाला श्रीर उस के गठीं की उलाड दिया है। 89 । सब बटोड़ी उस की लूट लेते हैं

थ्रीर उस की पड़ेर्सियों से उस की नामधराई होती है।

8२। तूने उस कें द्रोडियों के। प्रवल किया श्रीर उस के सब शत्रुशी के। प्रानन्दित किया है।

8३। फिर तू उस की तलवार की धार की मोड़ देता है

श्रीर युद्ध में उस के पांच समने नहीं देता॥ ४८ । तू ने उस का तेल हर लिया

थ्रीर उस की सिंहासन की मूमि पर पटक दिया है।

8५। तूने उस की खवानी की घटाया और उस की लड़्जा से ढांप दिया है। चेला॥ 8६। हे यहावा तूकव तो लगातार मुंद फेरे। रहेगा

तरी जलजलाइट कब ले श्राम की नाई भंडकी

80 । मेरा स्मरण तो कर कि मे कैसा श्रीनत्य हुं

तू ने सारे मनुष्यों की क्यों व्यर्थ सिरका है।। ४८। कीन पुष्प सदा प्रमर रहेगा

क्या कोई अपने प्राय को अधीलीक से असा

8९ । चे प्रभु तेरी प्राचीनकाल की कच्खा कहां रही

<sup>(</sup>१) मूल ने द्रीहिया का दहिना हाथ क्रवा। (२) मूल ने बन्द किया। (३) मूल ने ग्रपने की खिपाये। (४) मूल ने जीता रहेगा ग्रीर पृरमु न हेसेगा।

जिस के विषय तू ने अपनी सञ्चाई की किरिया दाजद से खाई ॥ ५०। दे प्रभु अपने दासों की नामधराई की सुधि कर में तो सारी सामग्री जातियों का ब्रोक लिये' रहता हूं॥

(१) मूल में भाषनी गाद में लिये।

भ्र । तेरे उन अनुष्यों ने तो है यहावा , तेरे प्रांमियिक के पोड़े पड़कर उस की नामधराई किई है ॥ भ्र । यहावा सर्वदा धन्य रहेगा , प्रामेन फिर प्रामेन ॥

(१) मूल में तेरे श्राभिषिक्त के पदिकिहा की ।

#### चीया भाग।

परनेश्वर के जन मूसा की प्रार्थेना।

## ८०. हे ममु तू पीक़ी पीकी

दमारे लिये धाम बना है ॥

२। उस से पहिले कि पहाड़ उत्पन्न प्रुए

थीर तू ने पृथिवी थीर जात की रचा

वरन यनादिकाल से अनन्तकाल से। तू ही

ईख्य है॥

३। तू मनुष्य की लैटिकर चूर करता
थीर कहता है कि हे आदमिये। लैटि आखी॥

8। क्यों के इसार वरम नेरी टॉप मे

है। स्त्रोंकि इत्तार व्यस तेरी दृष्टि में वीते दृश्कत के दिन के वा रात के एक पहर के सरीखे हैं॥ १। तूमनुष्यों के। धारा में बहा देता है वे स्त्रप्र उहरते हैं

भार को वे बढ़नेहारी घास के सरीखे हाते हैं ॥ ६। वह भार का फूलती खार बढ़ती है छीर सांभ तक कटकर मुक्ता जाती है ॥ ०। क्योंकि हम तेरे काप से नाम हुए खार तेरी जलजलाहट से घबरा गये हैं ॥ ६। तू ने हमारे अधर्म के कामी का अपने सम्मुख

ज्योति मे ख्या है। ए। क्योंकि इसारे सारे दिन तेरे राप में बीत ਗ਼ਾਜੇ है हम प्रपने बरस शब्द की नाई खिताते हैं। ९०। इमारी स्रायु के बरस सत्तर तो है। ते है थ्रीर चादे वल के कारण ग्रस्सी वरस भी हो तामी उन पर का घमगड कप्ट और व्यर्थ जात ठप्टरता है क्योंकि यह जल्दी कट जाती हैं श्रीर हम जाते रहते हैं॥ ११। सेरे कीप की शक्ति की भीर तेरे भय के ये। य तेरे रीय की कीन यमभता ॥ १२। इस की अपने दिन शिनने की समऋ दे कि इम वृद्धिमान दे। जाएं ॥ १३। चे यद्दीवा लीट ब्रा, कव ली। श्रीर श्रपने दाशें पर तरह खा॥ 98। भीर की इमें प्रपनी करूगा से तृप्त कर कि इम जीवन भर जयजयकार श्रीर शांनन्द

श्रीर इमारे किये हुए पाये की श्रपने मुख की

करते रहे ॥

<sup>(</sup>१) मूल में उड़ां (२) मूल में मुद्धिवाला मन ले ग्यार ।

१५ । जितने दिन तू हम दु ख देता आया और जितने करस हम क्रेंग भागते आये हैं ' उतने घरस हम को आनन्द दें ॥
१६ । तेरा काम तेरे दासी को और तेरा प्रताय उन की सन्तान पर प्रगट हो ॥
१९ । सीर हमारे परमेव्वर यहोवा की मनोहरता हम.पर प्रगट हो तू हमारे हाथों का काम हमारे लिये दृढ कर हमारे हाथों के काम की दृढ कर ॥

र्टर्• जी परमण्यान के काये हुए स्थान में बैठा रहे

से। सर्वशक्तिमान की काया में ठिकाना पारगा॥
२ । में यहावा के विषय कहूगा कि वह मेरा
शरणस्थान और गढ़ है
वह मेरा परमेश्वर है में उस पर मरेखा रक्खूंगा॥
३ । वह ती तुक्ते बहेलिये के जाल से
थीर महामरी से बचाएगा॥
४ । वह तुक्ते अपने पंखीं की खाह में ले लेगा
, खीर तू उस के परीं के नीचे शरण पाएगा
, उस की सञ्चाई तरे लिये ठाल थीर क्लिस ठहरेगी॥
१ । तू न ते। रात के भय से
थीर न उस तीर से जी दिन की उड़ता है,
६ । न उस मरी से जी हिन की उड़ता है,
६ । न उस मरी से जी खीर में फैलती है डरेगा
थीर न उस महाराग से जी दिन दुपहरी
उजाहता है॥
९ । तेरे निकट इजार

श्रीर तेरी दहिनी खोर दम हजार गिरंगे
पर यह तरे पास न श्राएगा॥

द। तू श्रांखो से निहारके
दुष्टें। के कामी के बदले की केवल देखेहीगा॥

र। हे यहावा तू मेरा श्ररणस्थान ठहरा है
तू ने दी। परमप्रधान की अपना धाम मान लिया है,
ए॰। इस लिये कोई विपत्ति तुम पर न पढेगी
न कोई दु ख तेरे हरे के निकट श्राएगा॥

१९। क्योंकि यह अपने दूतीं की तेरे निमित्त
सान्ना देगा

कि जहा जहीं तू जाए वे तेरी रहा करें ॥'
१२। वे तुम की हाथों हाथ चठा लेंगे
न हो कि तेरे पावों में पत्थर से ठेस लंगे ॥
१३। तू सिह ग्रीर माग की कुचलेगां ।
तू जवान सिंह ग्रीर ग्रजोर की लताड़ेगा ॥
१८। उस ने की मुम से रनेह किया है हिस लिये
मैं उस की कुड़ालंगा
न उस की कवे स्थान पर खड़ेगा क्योंकि उस ने मेरे नाम की जान लिया है ॥
१५। जब वह मुम की पुकारे तब में उस की सुन्ता।
सकट में में उस के संग रहूगा
मैं उस की घ्याकर उस की महिमा बढ़ालंगा ॥
१६। में उस की दोघांय से तृम करंग।
श्रीर श्रपने किये हुए उद्घार का दर्शन विलाजगा॥

भजन । विश्वाम के दिन के लिये, गीत 🖅 🕞

र्टर. यहावा का घन्यवाद-

हे परमप्रधान तेरे नाम का मजन गाना, है। प्रात काल की तेरी करणा खीर रात रात तेरी सञ्चाई का प्रचार करना, है। दस तारवाले खाजे खीर सारंगी पर खीर वोणा पर गभीर स्थार से गाना मला है। 8। खोकि हे यहोला तू ने मुक्त की खपने काम से खानोन्दत किया है

थीर मे तेरे इाघों के कामों के कारण जयजयकार कढ़ेगा ॥

ध । हे यहावा तेरे काम क्या ही बड़े हैं तेरी कल्पनारं बहुत ग्रभीर हैं॥

ई। पशुचरीखा मनुष्य इस की नहीं सम्मता श्रीर मूर्ख इस का विचार नहीं करता ॥

। दुष्ट जो घास की नाई फूलते फलते थार सब अनर्थकारी जा प्रफुल्लित होते है

यद इस लिये द्वाता है कि वे सर्वदा के लिये माश्र की जाएं॥

(१) मूल में तेरे सब मानों में।

८। यर दे यद्दीवा तू सदा विराजमान रहेगा 🛊 , र । क्योंकि दे यद्वीया तेरे ग्रमु सेरे यमु नाम दींगे सब क्षमर्थकारी तित्तर वित्तर देशो, १०। पर मेरा सींग तूने वनेले बैल कासा कचा किया है ं से टरको तेल से चुपडा गया हू॥ ११। और में अपने द्रोडिया पर द्राष्ट्र करके भीर उन कुक् िर्मियों का हाल जी मेरे विक्ष षठे घे सुनकर चनुष्ट हुया हू ॥ १२। धर्मी लाग खूतर की नाई फूले फर्लेंगे भीर लघानान के देवदार की नाई बढते रहेंग्रे n १३ । वे यहावा के भदम में रे। पे साकर इसोरे परमेख्वर के श्रांगनां में फूले फर्लेंगे ॥ १४। वे पुराने द्वाने पर भी फलते रहिग्रो श्रीर रस भरे श्रीर सहस्रहाते रहेगे, १५। जिस से यह प्रगट दो कि यदीवा भीधा है वह मेरी चटान है और उस में क्र्डिसता कुछ भी नहीं॥

र्ट्3. यहाता राजा हुआ है उस ने माधातम्य का पहिरावा

पहिना है

यद्दीया पहिरावा पहिने हुए और सामध्ये का

फंटा बांधे है

फिर जगत स्थिर है वह नहीं टलने का ॥

२। हे यदेखा तेरी राजगढ़ी खनादिकाल हे

स्थिर है

तू सर्वदा हे है ॥

३। हे पहाया महानदी का कीलाहल हो रहा है

महानदों का वहा गव्द हो रहा है

महानद गरजते हैं ॥

४। महासागर के गव्द है

ग्रीर समुद्र की महातर्गी है

विराजमान यहावा प्रधिक महान् है ॥

५। तेरी चित्तीनियां प्रति विश्वासयाग्य हैं

हे यदीवा तेरे भत्रन की युग युग पवित्रता ही

र्टेश हे यहाँचा है पलटा लेनेहारे ईश्वर ं दिखा ॥ २। हे पृथिवी के न्यायी उठ घमिग्डिया की वदला दे। ३। हे यद्दीवा दुष्ट लेग कव ले। 🗥 🖰 दुष्ट लेगा कय ली हींग मारते रहेगे॥ 8 । व वकते और किठाई की वात वालते है यव ग्रनर्थकारी बहाई मारते है। थ। हे बहोबा वे तेरी प्रजा को 'पीस डालते वे तेरे निज भाग की दुःख देते है। ६। वे विधवा बीर परदेशी का घात करते थै।र व्ययमुखीं की मार डासते हैं, **। श्रीर कहते हैं कि याद न देखेगा** याकुछ का परमेण्टर विचार न करेगा॥ ' दा तुम जो प्रजा मे पशुसरीखे हा विचार करी थीर हे मूर्खी सुम कब बुद्धिमान हा जायोगी ॥ १। जिस ने कान दिया व्या वह खाँच नहीं

जिस ने साख रची क्या यह साँच नही देखता।

१०। जो जाति जाति की ताइनी देता स्नीर

मनुष्य की चान सिखाता है।

स्या यह न समभारगा।

१९। यहीया मनुष्य की कर्ष्यनास्त्री की चानता
तो है

सुमता

कि वे सांस हो हैं॥

42 । हे याद् क्या ही धन्य है वह पुरुष जिस
को तूताड़ना देता:

थीर प्रपनी व्यवस्था सिखाता है।।

"१३। क्योंकि तू उस की विपत्ति के दिनों के
रहते तब ला चैन देता रहता है

" खर्च लें दुष्ट के लिये गर्ड़ हा खोदा नहीं जाता ॥

१४ । क्योंकि यहावा खपनी प्रजा की न तंजेगा
विदेश खपने निज भागा की न होईगा॥

१५। यर न्याय फिर धर्मा के अनुसार किया साएगा। श्रीर सारे सीधे मनवाले उस के पीड़े पीड़े है। लेंगे

प् । कुर्कार्सियों के विक्र सेरी खोर कीन खड़ा होगा

मेरी श्रीर से श्रनर्धकारियों का कीन साम्हना करेगा।

१९। यदि यहे। वा सेरा सहायक न होता
तो करा भर में सुके चुपचाप है। कर रहना पड़ता।
१८। कर में ने कहा कि मेरा पार्ट फिसलने लगा
सब हे यहे। वा में तेरी करवा से यांभ लिया

पर । सब मेरे मन में बहुत सी चिनाए हार्ता है सब हे यहावा तेरी दिई हुई शान्ति से मुक्त की सुख होता है ॥

२०। क्या तेरे श्रीर खलता के विदासन के बीच सन्धि होगी

जिस की क्षोर से कानून की रीति उत्पात देता है।

२९ । वे धर्मी का प्राय लेने की दल बांधते हैं श्रीर निर्देश की प्रायदग्ड देते हैं ॥

२२ । पर यहावा मेरा गढ़

कीर मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चटान ठहरा है २३। कीर उस ने उन का अनर्थ काम उन्हीं पर लीटाया है

श्रीर वह उन्हें उन्हों की वुराई के द्वारा सत्यानाथ करेगा

हमारा परमेश्वर यहीत्रा उन की सत्यानाश करेगा ॥

#### र्देष् आश्री इम यहावा के लिये क्षेत्रे स्वर से गार्ग

ष्यपने चद्वार की चटान का वयवयकार करे।

२। इस घन्यवाद करते दुर उस के सन्मुख प्यारं
् थार मद्मन गाते हुंस उस का वयवयकार करें।

३। क्योंकि यहावा महान् ईश्वर है

होर सारे देवतायों के क्यर महान् राजा है।

8। पृथिवी के ग्राहिरे स्थान उसी के हाथ में हैं

ग्रीर पहाड़े। की चे।टियां मी उसी की हैं।

थ। समुद्र उस का है ग्रीर उसी ने उस की
वनाया

थीर स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। इ। श्राक्षेत हम सुककार दग्डवत् करें श्रीर श्रपने कत्ती यहावा के साम्हने घुटने टेकें। १। क्येकि वही हमारा परमेख्वर है

ख्रीर इस उस की चराई की प्रका खार उस के द्वाय की भेड़ें दें

भला होता कि तुम खाव तुम उस की बात मुनते । दा अपना खपना हृदय रेसा कठार मत करे। बैसा मरीबा में

वा मस्ता के दिन जंगल में हुया था। १। उस समय तुम्हारे युचकाओं ने मुक्ते परखा उन्हों ने मुक्त को खांचा श्रीर मेरे काम की भी देखा।

90 । चालीस व्यस ले। में उस पीठ़ी के ले। गों से इका उड़ा

थीर में ने कहा ये ती मरमनेहारे मन के हैं खीर इन्हों ने मेरे मार्गे। की नहीं पहिचाना ॥ १९। इस कारखर्में ने कीप में श्राकर किरिया खाई कि ये मेरे विशासस्थान में प्रवेश न करने पाएंगे॥

#### र्टई. यहावा के लिये नया गीत गायो

है सारी पृथिबी के लेगी। यहीवा का गीत गायेगा

२। यदीवा का गीत गायी उस के नाम के। धन्य करी

दिन दिन उस के किये हुए उद्घार का शुभ-समाचार सुनाते रहा ॥

३। श्रन्यजातियों में उस की महिमा का श्रीर देश देश के लेगों। में उस के श्राश्चर्य-कर्मी का वर्णन करेगा

४। क्योंकि यदीवा सहान् श्रीर स्तुति के श्रीत योग्य है वद तो सारे देवताओं से प्राधिक भययाग्य है॥ धा क्योंकि देश देश के सर्व देवता ते। मूर्यते ' ही दे

पर यद्दोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। ६। उस की चारें ग्रोर विभव ग्रीर रेफ्टर्य है उस के पवित्रस्थान में सामर्थ्य भीर ग्रोभा है। छ। हे देश देश के कुला यहावा का गुंगानु-घाट करें

यद्दीया की महिमा श्रीर सामर्थ्य की माना ॥

द। यद्दीया के नाम की महिमा की माना
भेट लेकर उस के श्रांगनी में श्राशी ॥

4 १। प्रियंत्रता से श्रीभाषमान दीकर यद्दीया की

दगडवत् करे। ऐ सारी पृष्यित्री के सोगी उस के साम्टने धरधराखी॥

५०। जाति जाति में सिटी कि यदेश्या राजा हुया है

थ्रीर जगत ऐसा स्थिर है कि वह ठलने का नहीं वह देश देश के' लेगों। का न्याय सीधाई से करेगा॥

१९ । याकाश यानन्द करे थीर पृथियी मगन दे। समुद्र थीर उस में की सारी वस्तुरं गरन उर्हे॥ १२ । मैदान थीर जे। कुछ उस मे दें सा प्रमु-हित देा

चरी समय वन के चारे वृत्त जयजयकार करे॥ १३। यह यदेश्या के साम्दने ही ख्योंकि वह े ग्रानेहारा है

वद पृष्यियों का न्याय करने की खानेशरा है वद धर्मी से स्नात का

श्रीर र्रुहाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा।

# र्दे यहावा राका दुबा है पृथिवी मर्गन

स्रोर द्वीप की बहुतेरे है से श्रानन्द करें।। २। बादल श्रीर श्रन्धकार उस की चारीं श्रीर दें चस को सिंदासन का मूल धर्म श्रीर न्याय हैं ॥

३। उस के आगे आगे आग चलती हुई

उस को द्रोडिया को चारों श्रीर भरम करती है॥

१। उस की विकलियों से जगत प्रकार्णित हुआ

पृथिवी देखकर घरघरा गई है॥

५। पदाह यहे।वा के सम्हने से
सारी पृथिवी के प्रमु के सम्हने से में।म की
नाई पिघल गये॥

है। धाकाश ने उस के धर्मा की साकी दिंही श्रीर देश देश के सब लेगों। ने उस की महिमा देखी है।

१ । जितने खुदी हुई मूर्तियों की वयायना करते थीर मूरते। पर फूलते हैं से लिंड्जत हों हे सारे देवताओं तुम उसी की दगड़वत् करे। ए दा सियोन् युनकर खानन्दित हुई खीर यहूदा की वेटियां मगन हुई यह से यहेवता तेरे नियमी के कारण हुआ। ए । क्योंकि हो यहेवता तू सारी पृथ्वित के कार परमाधान है

तू सारे देवतायों से खाधिक महान् ठहरा है।।
१०। हे प्रहाबा के प्रेमिया खुराई के वैरी हा
यह अपने मक्तों के प्रायों को रक्षा करता
थीर उन्दे दुष्टों के हाथ से बचाता है।।
१९। धम्मी के लिये ज्योति
थीर सीधे मनवालों के लिये खानन्द वाया

दुश्रा है। १२। दे धर्मिया यद्दावा के कारण श्रानन्दित

श्रीर जिस प्रियत्र नाम से उस का स्मर्थ होता है उस को धन्यवाद करें।॥

भुजन्।

#### र्ट. यहोवा का नग गीत गाया

कोंकि उस ने बाश्चर्यकर्म किये हैं ' 'सम के दिहिने दाध ब्रीर पवित्र मुखा ने उस के लिये सहार किया है ॥

२। यद्योवा ने **भ**पना किया दुक्या चढ्ढार प्रका-शित्र किया . उस ने थान्यकातियों की दृष्टि में अपना धर्मा , प्रग्रट किया है ॥ ३। उस ने इसारल् के घराने पर की खपनी करूगा थीर सञ्चाई की सुधि लिई श्रीर पृष्टिकी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमे-भवर का किया हुआ। एद्वार देखा है॥ 8। टे सारी पृथिको के लेगो। यहावा का स्रयस्यकार करे। चमा मे प्राक्षर जयसयकार करे। ग्रीर भसन गाया ॥ ध । वीवा वजाकर यहावा का भज़न गायो , , वीया बनाकर भजन का स्त्रर सुनास्रो ॥ ई। तुर्रोइयां भीर नर्रासंगे फूक फूंककर यदीवा राजा का जयजयकार करे।॥ थ। समुद्र और उस में की सारी वस्तुरं गरल उठें जात खीर उस को निवासी महागद करें॥ ८। नदियां तालियां खलारं पहार मिलकर खयखयकार करें ॥ ९। यद यद्योवा के साम्हने दें। स्योकि वह पृष्यियो का न्याय करने की स्त्रानेद्वारा है यह धर्मा से जात का थीर सीधाई से देश देश के लेगों का न्याय करेगा ॥

देरे. यहाता राजा हुआ है देश हेश के लेगा कांप हठें वह करवों पर विराजमान है पृथिवी होल हठें ॥ २। यहावा वियोज में महान् है और वह देश देश के लेगों के जपर प्रधान है ॥ ३। वे तेरे महान् कींर भयपेग्य नाम का धन्यवार करें वह तो प्रवित्र है ॥ १। राजा का सामर्थ्य न्याय से मेल रखता है ॥ १। राजा का सामर्थ्य न्याय से मेल रखता है तू हो ने सीधाई की स्थापित किया.

न्याय श्रीर धर्म की याकूब मे तू हो ने किया है ॥

, । इसारे परमेख्य पहाया की सराहा

श्रीर उस के सरण की चैंकी के साम्हमें

दग्डवत् करें।

इह ती पवित्र है ॥

ई। उस के याजकों में से मूसा श्रीर हास्न

श्रीर उस के पार्यना करनेहारी में से श्रमूश्ल्

यहावा की पुकारते श्रे श्रीर वह उन की सुन

लेता था॥

9। यह वादल की खंभे में- दोकर उन से वाते करता था

थीर वे उस की चितीनियों थीर उस की दिई हुई विधियों पर चलते, थे॥

दा हे हमारे परमेश्वर यहे। या तू उन की सुन लेता था

तू उन के कामें। का पलटा तो लेता था तीर्मी उन के लिये चमा करनेदारा ईक्टर ठहरता था॥

र । इमारे प्रतिभवर यहे। वा को सराहे। जी र श्रीर उस के पवित्र पर्वत पर दग्डवत् करे। क्योंकि इमारा परमेश्वर यहे। वा पवित्र है ॥

धन्यवाद का भजन।

१०० हे सारी पृथिवी के लेगो। यद्दीया का जयक्षयकार करी।

का अवजवकार करा ॥

३। प्रानन्द से यहावा की सेवा करें।

कयजवकार के साथ उस के स्मुख ग्राम्मे ॥

३। निश्चय जानी कि यहावा ही प्रमेश्वर है

उसी ने हम की बनाया पीर हम उसी के हैं।

हम उस की प्रजा भीर उस की चराई की भेड़े हैं॥

१। उस के फाटकों से धन्यवाद

दीर उस के प्रांगों में स्तुति करते हुए प्रवेश करी

उस्य कहा ॥

धन्य कहा ॥

धाक्योंकि यहाया भला है उस की करूणा सदाली

<sup>(</sup>१) या न कि हम ग्रापने की।

ग्रीर उस की सञ्चाई पीढ़ी से पें की लों बनी रहती है।

दाखद् का भजमा

१०१ में करुका कीर न्याय के विषय

है यहीवा में तेरा ही भजन गार्सगा ॥ २। मै बुद्धिमानी से खरे मार्ग मे चलुंगा तू सेरे पास कव प्राएगा में अपने घर में मन की खराई के राघ अपनी चाल चलंगा ॥

३। में किसी योहे काम पर वित न लगार्जगा मै कुमार्ग पर चलनेदारा के काम से धिन रखता हू रेसे काम में मै न लगूंगा ॥

8। टेका स्थमाव सुभ से दूर रहेगा

में ख़ुराई का जानंगा भी नहीं।

ध । जो किएकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए इस की में सत्यानाथ कहंगा

बिस की यांखें चढ़ी थै।र जिस का मन धमहरी दै उस की मै न सहुगा॥

६। मेरी आंखें देश के विख्यास्याग्य सातीं पर लगी रहेगी कि वे मेरे संग रहे

नी खरे मार्ग पर चलता दी शिई मेरा टहलुआ ष्ट्रागा ॥

। जो इन करता दें। सेरे घर के भीतर न रष्टने पाएगा

जो भूठ बोलता हो से मेरे साम्हने बना न रहेगा॥ द। भार भार की मैं देश की सब दुष्टी की

सत्यानाश किया करंगा

दस लिये कि यहावा के नगर के सब धानर्थ-कारियों की नाश करं।

दीन जनकी उस समय की प्रार्थना जय यह दुः स का मारा अपने शेक की यातें यहावा के साम्द्रने खेलकर कहता हा?।

. १०२. हे यदीया मेरी प्रार्थना सुन

मेरी दोदाई तुक, तक पहुंचे ॥

(१) मूल में उबहेलता है।।

भा मेरे संकट के दिन पापना मुखा सुभा से न फेर लें

खपना कान मेरी खार लगा

जिस समय में पुका कं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन से ॥

३। क्योंकि मेरे दिन धूरं की नाईं विलाय गये भीर मेरी शहियां लुक्टो के समान अल गई हैं॥ 8। मेरा मन मुलसी हुई घास की नाई सूख गया थीर मुक्ते प्रपनी राठी खाना भी बिसर साता है ॥

थ । कहरते कहरते

ा मेरा समझा चड्डियों में सट गया है॥

है। मैं जगल के धनेश के समान दी गया

मे उजाइ स्थानों के उल्लू के सरीखा वन राया हू ॥

o । में पढ़ा आगता हूं श्रीर ग़ीरे के समान हा गया

क्षेत्र के कपर सकेला बैठता है।

द। मेरे शत्रु लगातार मेरी नामधराई करते हैं

को मेरे विरोध की धुन में बावले हा रहे हैं सा सेरा नाम लेकर किरिया खाते हैं॥

१। में राटी की नाई राख खाता और आंस् मिलाकर पानी पीता इं॥

१०। यह तेरे क्रीध श्रीर कीप के कारन हुना क्यों कि तू ने मुक्ते चठाया और फिर फेंक

दिया है।

९१ । मेरी खायु ठलती दुई काया के समान है बीर में बाप घास की नाई मुख चला हूं।

, १३। पर तू हे यहावा सदा से विराजमान रहेगा

थीर जिस नाम, से तेरा स्मरक होता है से पीकी से पीको से। धना रहेगा ।

१३। तू उठकर सिय्योन् पर दया करेगा क्योंकि उस पर यनुग्रद करने का ठत्तराया दुवा समय का पहुचा दे॥

98 । क्योंकि तेरे दास उस के पत्थरी की चाहते है

(१) मूल में किया। (२) मूल में पूर में।

कीर उस की धूल पर तरस खाते हैं॥
१५। से ग्रन्यज्ञातियां यहावा के नाम का
भय मानेंगी
श्रीर पृथिवी के सारे राजा तेरे प्रताप से

ार पृथियो के सारे राजा तेरे प्रताप र डरींगा

१६ । क्योंकि यदीवा सिय्योन् की फिर वसाता

शीर प्रापनी महिमा के साथ दिखाई देता है।

१९० । यह साचार की प्रार्थना की स्थार मुद्द करता

खार उन की प्रार्थना का मुक्क नहीं जानता ॥ १८। यह बात खानेहारी पीठी के लिये लिखी जाएगी

" ख्रीर एक जाति जो चिरजी जाएगी चे याध् की स्तुति करेगी॥

५९ । क्योंकि यहावा ने खपने कंचे श्रीर पवित्र स्थान से हृष्टि करके

स्त्रां से पृष्यियों की श्रोर देखा, २०। कि वंधुओं का कराइना सुने

थीर घात होनेहारी के बन्धन खीले,

२९। खीर वियोन् मे यदीवा के नाम का वर्णन हो

श्रीर यह शते से उस की स्तुति किई जाए ॥ २२। यह तम होगा जस देश देश श्रीर राज्य राज्य के लेगा

यदेश्या की उपासना करने की रकट्ठे होंगे॥ २३। उस ने मुक्ते जीवनपात्रा में दुख देकर मेरे यल खीर छायु की। घटाया॥

न्छ। मैं ने कहा है मेरे ईश्वर मुभे खाधी श्रायु में न उठा ले

तेरे घरस पीकी से पीकी का घने रहेंगे॥
२५। खादि में तू ने पृथियो की नेव डाली
श्रीर काकाश तेरे दाशो का बनाया हुआ है।॥
२६। यह तो नाथ दीगा पर तू बना रहेगा
श्रीर यह सब का सब कपड़े के समान पुराना
है। डाईगा

तू उस को वस्त्र को नाई बदलेगा श्रीर वह ते। धदल जाएगा ॥ २०। पर तू यही है

श्रीर सेरे बरसें का अन्त नहीं होने का ॥

२८। सेरे दासें की सन्तान बनी रहेगी

श्रीर सन का श्रंश सेरे साम्हने स्थिर रहेगा ॥

दाखद का।

१०३. हो मेरे मन यहावा की धन्य कह श्रीर की कुछ मुक्त में है से। उस

के पवित्र नाम की घन करे।

२। हे मेरे मन यहीवा की घन्य कह

और उस के किसी उपकार की न विसराना॥

३। वही तो तेरे सारे श्रधम्म की जमा करता

और तेरे दब रोगों की चंगा करता है॥

8। बद्दी तो तेरे प्राय की नाम द्वीने से बचा लेता

श्रीर तेरे सिर पर कर्या श्रीर दया का मुकुट बांधता है।।

धा बही तो तेरी लालमा को **उसम यदाधाँ से** तृप्त करता है

जिस से तेरी खवानी स्काब की नाई नई है। जाती है॥

६। यहावा सब पीसे हुओं के लिये धर्मा और न्याय के काम करता है।

थीर इवारिलयी की अपने काम जताये॥ द। यद्वाया दयालु ग्रीर अनुग्रहकारी

े चिलम्ब से कीप करनेदारा श्रीर श्रीत करकामय है।

(। यह सर्वदा वादियवाद करता न रहेगा न उस का कीए सदा लें महका रहेगा॥

90 । उस ने हमारे पापी के बानुसार हम से व्यवहार नहीं किया

न हमारे श्रधमं के कामें के श्रनुसार हम की वदला दिया है॥

पर । जैसे व्याकाश पृष्टियों के जगर जंबा है विसे हो सम की करणा उस के सरवीयों के जगर प्रवत्त है।

१२। उदयाचल श्रस्ताचल से जितनी दूर है 📑

्र चिस ने धमारे श्रापराधा को धम से उतनी दूर किया है। १३। जैसे पिता श्रापने बालकों पर दया

३। जस गिता स्त्रपन बालका पर दया करता है ।

वैसे ही यहावा अपने हरवियों पर दया करता है।
पि । क्योंकि वह हमारा रच जानता है
स्थार उस को स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी

१५। मनुष्य की खायु घास के समान द्याती दें वह मैदान के फूल ही की नाई फूलता है, १६। जी पवन लगते ही रह नहीं जाता श्रीर न वह खपने स्थान में फिर मिलता है। १९। पर यहे।वा की करुणा उस के हरवेंथीं पर युगयुग

श्रीर उस का धर्म उन के नाती गोती पर मी , प्राट देता रहता है,

१८। अर्थात् उन पर की उस की वाचा की पालते

, भीर उस को उपदेशों की स्मरण करके उन पर चलते हैं॥

ं १९ । यद्दीया ने ते। खपना सिंहासन स्त्रर्ग मे स्थिर किया है

श्रीर उस का राज्य सारी कृष्टि पर है। २०। हे यद्दीया के दूती तुम जी यहे। घीर ही श्रीर उस के यचन के मानने से उस की पूरा करते हैं

उस को धन्य कहा॥

२९। दे यद्देश्या की सारी सेनाक्षी दे उस के टह्नुकी

- तुम जो उस की इच्छा पूरी करते है। उस की अन्य करें।

🗥 २२ । हे यदीवा की सारी रचनास्रो 📝

्च उस की राज्य की सब स्थानों में उस की। धन्य किही

दे मेरे सन् मू यदावा की धन्य कहा।

१०४. हे मेरे मन तू यद्योवा की धन्य कह

यत्यता महान् है । तू विभव श्रीर ऐक्वर्ण का वस्त्र पहिने हैं॥ २। वह हिन्मासे की चादर की नाई ब्रीडे रहता

वह क्षाकाण की तंबू के समान ताने रहता है। इ। वह प्रपनी क्षटारियों की कहियां जल में धरता है। के से में को क्षापना रथ बनाता

स्थ्रीर पवन के पखें। पर चलता है।

४। यह पवना की श्रपने दूत

स्थ्रीर घघकती थाग की थपने टहलुर ' ं बनाता है।

५। उस ने पृथियों की श्राधार पर स्थिर किया वह सदा सर्वदा नहीं टलने की ॥

ई। तू ने उस की ग्राहिरे सागर से माना श्रस्त्र से काप दिया

। जल पहाड़ें। के जपर ठहर गया ॥

**छ। तेरी घुडकी से वह भाग गया** ।

तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह स्तावली

करके बद्द गया॥

द। वह पहाड़े। पर चठ गया श्रीर तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया

जिसे तूने उस के लिये तैयार किया था॥
९। तूने एक सिवाना ठहराया जिस की वह
नहीं लोघ सकता

न फिरके स्थल की कांप सकता॥

९०। वह नालें में सेतों की बहाता है

वे पहाडों के वीच से बहते है।

99 । उन से मैदान के सब कीव जन्तु जल पीते हैं

बनैले गदहें भी खपनी प्यास वुक्ता लेते हैं।
१२। उन के पास खाकाण के पत्नी व्रसेरा फरते
थीर डालियों के बीच से वीलते हैं।
१३। वह खपनी खटारियों में से पहाड़े। की
सीचता है

<sup>(</sup>१) मूल में हम पूल ही हैं। (२) मूल में न उस का स्थान उसे फिर बीन्हेगा।

तेरे कामा के फल से पृष्यियी तृप्त रहती है।
१८। यह पशुकी के लिये घास
और मनुष्यों के काम के लिये श्रद्धादि उपजाता
और इस रीति भूमि से भेगजनधस्तुरं उत्प्रद्धा
करता है,

१५। स्रीर दाखमधु जिस से मनुष्य का मन स्नानन्दित होता है

श्रीर तेल जिस से उस का मुख चमकता है श्रीर श्रम्भ जिस से यह संमल जाता है ॥ श्रह्म। यहावा के वृक्ष तृम रहते हैं श्राचीत् लबाने।न् के देखदार की उसी के लगाये दुए हैं ॥

प्छ। उन में चिडियार खपने घोंसले बनाती है लगलग का बसेरा सनैविय वृद्धीं में होता है। प्रः। उन्ने पहाड़ बनैले बकरी के लिये हैं भीर कांगें शापाना के शरणस्थान है। प्रः। उस ने नियत समयों के लिये चन्द्रमा की

मूर्ण अपने अस्त है।ने का समय जानता है।

२०। तू अंधकार करता है

तब रात हो जाती है

जिस में बन के सब जीवजन्तु छूमते फिरते हैं।

२९। जवान सिंह खंदेर के लिये गरवते
और ईख्यर से अपना खाहार मांगते हैं।

२२। सूर्ण उदय होते ही वे चले जाते
थैंगर अपनी मान्दों में जा बैठते हैं।

२६। तब मनुष्य खपने काम के लिये
और संध्याकाल हों परिश्रम करने के लिये
निकलता है।

२४। वे यदेशा तेरे काम कितने ही हैं
रूप सब वस्तुथों की तू ने वृद्धि से बनाया
पृष्टियों तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है।
२५। वह समुद्र वहा थीर वहुत ही चीड़ा है
भीर उस में अनीग़िनत जलवारी जेव जन्तु
व्या होटे क्या बहे भरे है।
२६। उस में जहाज भी श्राते जाते है

(१) मूल में. रेंगनेश्रारे।

भीर लिव्यातान् भी सिसे तू ने वहां खेलने के लिये बनाया है ॥ २७ । ये सब तेरा कासरा ताकते हैं ' कि तू चन का काहार समय पर दिया करे ॥ २८ । तू उन्हें देता है वे चुन लेते है तू मुट्टी खोलता है वे उत्तम पदार्थी से तृप्त होते है ॥

र'। तू मुख फेर लेता है वे घवराये काते हैं तू उन की सांस ले लेता है उन के प्राग 'कूटते बीर वे मिट्टी में फिर मिल जाते हैं ॥ ३०। फिर तू अपनी श्रीर से सांस भेजता है वे सिरजे जाते है

खीर तूधरती की नया कर देता है।

39 । यहे। वा की महिमा सदा की रहे

यहे। वा अपने कामीं से खानन्दित होते।

३२ । उस के निहारते ही पृष्यित्री कांच उठती है

खीर उस के छूते ही प्रशाही से धूखा निकलता
है।

इइ। मैं जीवन भर यहीवा का गीत गाता रहूगा जब सी मैं बना रहूंगा तब सी श्रपने। परमेश्वर

का भवन गाता रहूंगा॥

३८। मेरा ध्यान करना उस की प्रिय लगे

मै ती यदेश्वा के कारण ध्यानन्तित रहूंगा॥

३५। पापी लेगा पृष्यित्री पर से मिट जाएं

धौर दुष्ट लेगा खागे की न रहे
हे मेरे मन यहेश्वा की धन्य कह। याह् की
स्तुति करेगे॥

१०५. यहावा का धन्यवाद करे। उस ने प्रार्थना करे।

देश देश के लेगों में उस के कामों का प्रचार करे। है । उस का गीत गास्त्री उस का मजन गास्त्री उस के सब खाइचर्यकरमां का ध्यान करी। है । उस के पवित्र नाम पर खडाई मारा यहावा के खोलियों का दृदय खानन्दित हो।।
(१) मूल ने खिपाता। (२) मूल ने हम्रल्याह।

४। यदीवा ग्रीर उस के सामर्थ की पूर्ही उस के दर्शन के लगातार खे। जी रहा। ५। उस के किये दूर प्राश्चर्णकर्म समस्य करी उस के चमरकार श्रार निर्णय स्मरण करे।॥ ६। वे उस के दास इव्राष्ट्रीम के वंश दे याकूळ की सन्तान तुम जी उस की चुने हुए हो,

**। यही हमारा परमेश्वर यहे।वा है** पृष्यित्री भर में उस के निर्णय दीते है। ८। यह व्यपनी वाचा की सदा समस्य रखता खाया है

से। यही धवन है जो उस ने इजार पीढ़ियां के लिये ठहराया ॥

ए। वह याचा उस ने इव्राहीम के साथ बांधी चौर उस के विषय उस ने इस्टाक् से किरिया खाई॥

१०। श्रीर उसी को उस ने याकूब के लिये विधि करके

धीर इसारल् के लिये यह कदकर सदाकी बाचा ं करके द्रुक किया,

१९। कि में कनान् देश तुकी की दूगा वह बांट में तुम्हारा निज भाग दे।गा ॥ १२। उस समय तो वे गिनती मे घोड़े चे बरन बहुत ही घोड़े और उस देश मे परदेशी घे ॥

**98। श्रीर वे एक जाति से दूसरी जाति में** बीर एक राज्य से दूसरे राज्य से फिरते ती

98 । पर उस ने किसी मनुष्य की उन पर प्रनिधेर करने न दिया

चीर वह राजायों की उन के निमित्त यह 🦈 धमकी देता था, 🐬

१५। कि मेरे खिसियिक्ती की मत कूखी थीर न मेरे मंबियां की दानि करा ॥ प्धाफिर उस ने उस देश में प्रकाल डाला थीर यम के सारे काधार की दूर कर दिया।

(१) मूल में सारी खढी की तीब विया।

१७। उस ने यूसुफ नाम एक पुरुष की। उन से पहिले भेका था जो दास होने के लिये वेसा गया था। १८। लेगों ने उस के पैरों में खेड़ियां डालकर उसे दुख दिया वह लोहे की संकला से अकडा गया । 9ए । जब लों उस की बात पूरी न हुई तब लीं यहे। या का वचन उसे तावता रहा ॥ २०। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया देश देश की लोगो। की स्वामी ने उस को बन्धन ख़ुलबाये ॥

२९। उस ने उस को श्रपने भवन का प्रधान बीर श्रपनी सारी सर्पति का श्रीधकारी ठहराया, २२ । कि घड उस के डाकिमा को सपनी

इच्छा के अनुसार बंधार धीर पुरानियों की ज्ञान सिखाए ॥ २३। फिर इसारल् मिस मे साया बीर याकुछ हास् के देश में परदेशी रहा। २४। तव उस ने अपनी प्रका की ग्रिन्ती में बहुत वढाया

थीर उस के द्रोहियों से श्रधिक बलवल किया ॥ २५। उस ने निष्यों के सन की ऐसा फेर दिया

कि वे उस की प्रका से वैर रखने चीर उस के दासें से इल करने लगे ॥ ' २६ । उस ने अपने दास मूसा की थीर अपने चुने हुए दावन की भेजा॥ ३०। उन्हों ने उन के बीच उस की ग्रीर से भारित भारित के चिन्हें

भीर हास् के देश में चमत्कार किये ॥ ६८। उस ने अन्धकार कर दिया और श्रीधयारा ह्या गया

भीर उन्दें। ने उस की व्यासी की न टाला ॥ २९। उस ने मिसिया को अल को लोडू कर डाला श्रीर मकस्यिं का मार डाला॥ ३०। मैठक उन की भूमि में वरन उन के राजा

की के। ठरियों से भी भर गयें ॥

(१) मूल में चस का जीव ले हे में समाथा।

३१। उस ने खाज्ञा दिई तब डीस खा गये

क्रीर उन के सारे देश में कुटोंकयां था गई।

इ२। उस ने उन के लिये जलशृष्टि की सन्ती-ग्रेले

क्रीर उन के देश में धधकती खाग बरसाई।

इ३। खीर उस ने उन की दाखलताखीं श्रीर
ग्रजीर के वृक्षों की

यरन उन के देश के सब पेड़ों को तोड़ हाला। ३४। उस ने आचा दिई तब टिड्डियां श्रीर अनीगिनत की है आये, ३५। श्रीर उन्हों ने उन के देश के सारे अनादि

की खा डाला

श्रीर उन की मूनि के सब फरों की चट कर गये। इदै। उस ने उन के देश में के सब पहिलाठी की उन के पैक्षिप के सब पहिले फल की नाश किया। 50। बह श्रापने गोतियों की सोना चान्दी दिलाकर

निकाल लाया

ख्रीर उन में से कोई निर्वल न था।

इट । उन के जाने से मिसी खानन्दित हुए
क्षोंकि उन का दर उन में समा ग्राया था।।

इर । उस ने काया के लिये वादल फैलाया

श्रीर रात की प्रक्रांश देने के लिये खारा मगट किई।।

80 । उन्हों ने मांगा तब उस ने वटेरे पहुंचाई
ख्रीर उन की स्वर्गीय भीजन से तृम किया।।

89 । उस ने चटान फाड़ी तब पानी वह निकला
ख्रीर निर्जल मूमि पर नदी बहने लगी।।

82 । क्षोंकि उस ने ख्रपने पवित्र वचन

ध्रीर श्रपने दास इत्राहीम की समर्या किया।।

83 । वह खपनी प्रजा की हर्षित करके

ख्रीर खपने चुने हुखों से ज्ञयजयकार कराके
निकाल लाया.

88। श्रीर उन की श्रन्यज्ञातियों के देश दिये श्रीर वे श्रीर ते:गों के श्रम के फल के श्रीधकारी किये गये

१५। कि ये उस की विधिया की माने थीर उन की व्यवस्था की पूरी करें। याद की म्हाति करेा।

(१) मूल में ह्युसूयाह !

## १०६. याह की स्तुर्ति करे।' यहावा का धन्यवाद करे।

क्यों कि वह भला है श्रीर उस की कस्या सदा की है॥ २। यहावा के पराक्रम के कामी का वर्णन कीन कर सकता

उस का पूरा गुणानुवाद-कीन सुना सकता॥ इ। क्या ही धन्य हैं से जी न्याय पर चलते स्रीर हर समय धर्म्म के काम करते हैं॥

8। हे यहावा तेरी प्रजापर की प्रसन्ता के अनुसार सुभो-समरण कर

मेरे चहार के लिये मेरी सुधि ले; ध । कि मै तेरे चुने हुया का करवाय देख़ें

श्रीर तेरी प्रका के खानन्द से श्रानन्दित हो। श्रीर तेरे निज भाग के संग वहाई मारने पाऊं॥

्रदे। इस ने तो अपने पुरुखाओं की नार्द्र पाप किया

हम ने कुटिलता किई हम ने दुष्टता किई है।

७। मिस में हमारे पुरुखायों ने तेरे खाश्चर्य-कर्मी पर मन न लगाया

न तेरी अपार करुणा की स्मरण रक्खा उन्हा ने समुद्र के तीर पर अर्थात् लाल समुद्र के तीर पर बलवा किया।

द। तैसी उस ने अपने नाम के निमित्त उन का उद्घार किया , १८०

-- बिस से वह अपने पराक्रम की प्रसिद्ध करे॥

ए। से उस ने लाल समुद्र की छुड़का श्रीर वह स्व गया

बीर वह उन्हें ग्राहरे जल के बीच से माने। जंगल में ले चला

प्रार उस ने उन्हें वैरी के हाथ से उद्यारा खीर शत्रु के दाथ से छुड़ा लिया।। प्रार जीर उन के द्रोही जल में द्रव गये

उन में से एक भी न बचा।

<sup>(</sup>१) मूल में. रह्मलूयाह । (२) मूलश्में ग्रापना उद्घार शिये इर । (३) मूल में। पितरी की साथ ।

किया

क्षेत्र उस की स्तुति गाने लगे ॥

क्षेत्र उस की स्तुति गाने लगे ॥

क्षेत्र उस की स्तुति गाने लगे ॥

क्षेत्र उस की युक्ति के लिये न ठएरे ॥

क्षि । उन्हों ने लंगल में खित लालमा किई

क्षेत्र निर्जल स्थान में ईच्छर की परीक्षा किई ॥

क्षि । से उस ने उन्हें मुद्द मांगा वर ते। दिया

पर उन को दुवला कर दिया ॥

क्षे । उन्हों ने छावनी में मूम् के

क्षीर पहोद्या के पवित्र जन दादन के विषय

हाइ किई

१९। भूमि फटकर दातान् की निराल रार्ष्ट्र

थार खंधीराम् के भुग्रह की ग्रम लिया ।
१८। ग्रीर उन के भुग्रह में खारा भड़की
ग्रीर दुष्ट लेता लें। से भस्म दे। राये ॥
१९। उन्दें। ने द्वारेष्ट्र में बक्टा बनाया
थार ठली दुई मूर्ति की दग्रह्मत् किई॥
२०। यें उन्दे। ने ख्रम्ती मिस्मा प्रवंत् रंग्यर की
घास खानेदारे बैल की प्रतिमा से बदल

२१। वे प्रपने चहारकत्ता ईण्वर केत मूल गये जिस ने मिस्र में यहे वहें काम किये थे। २२। उन्हें ने ता दास् के देश में प्राध्चर्यकर्म पीर लाल समुद्र के तीर पर मयंकर काम किये थे।

२३। से उस ने कहा कि में बन्दें सत्यानाश करूंगा

यर उस का चुना हुंग्रा मूसा सोविम के स्थान में खडा हुआ

कि उस की जलजलाइट की ठगड़ा करें न देश कि यद उन्हें नाथ कर डाले॥' ' २४। उन्हों ने मनभाधने देश की निकम्मा जाना कार उस के यचन की प्रतीति न कि है॥ २५। ये खपने तैयुकी में कुड़कुडाये बीर यदेका का कहा न माना ! इहं। तब उस ने उन के विषय में किरिया खाई! कि में इन की जंगल में नाम कहाा, २०। थीर इन के बंग की प्रन्यजातियों के बीच गिरा दूंगा बीर देम देम में तिसर विसर कहेगा !! इदं। ये पेग्यले बाल् देवता में मिल गये।

श्रीर मुद्दीं की चढाये धुर प्राची का गाव खाने लगे ॥ स् । यो चन्दों ने खपने कामों से उस की रिस दिलाई

कीर मरी उन में फूट पड़ी ॥ इ०। तय पीनदास् ने चठकर न्यायदबड़ दिया जिस से मरी घम गई॥

३९। श्रीर यह उस के लेखे में पीकी से पीकी लें। रुर्वदा के लिये। धर्मा जिना गया॥

३३ । उन्दें ने भरीबा के से।ते के पास भी यशवा का कीप भड़काया

होर उन के कारण मूसा की द्वानि दुई । इइ। क्योंकि उन्दों ने उस के कारमा से यलवा किया

तय मूसा विन सेखे वेखा ॥ इष्ठ । जिन सोगों के विषय यदीवा ने उन्दे श्राद्वा दिर्देशी

वन को उन्दों ने सत्यानाश न किया,

३५ । यरन उन्दों जातियों से दिलांमल गये

थीर उन के व्यवदारों को सीख लिया,

इद । थीर उन को मूर्तियों को पूजा करने लगे

थीर वे उन के लिये फन्दा बन गई ॥

\$0 । यरन उन्दों ने अपने बेटे बेटियां पिशाची
को लिये बाल किई ॥

ि भूद । श्रीर छापने निर्दीय येटे येटिया का खून किया

किन्दे चन्दों ने कनान् की मूर्तियों को। बाल किया

से। देश टूर्न से प्रपवित्र है। गया ॥

<sup>(</sup>१) मूल में किया लिया। (२) मूल में मूक्षा भीत के नाके में। (३) मूल में फेर दें।

<sup>(</sup>१) मूल में, शाय वढाया। (२) मूल में यह।

अर । कीर वे बाव क्रवने कामीं के द्वारा पशुद्ध हो। राये 🕆 🕖 बीर पापने कार्यों के द्वारा व्यक्तिचारी बन गये॥ 80 । तब यद्देश्या का कीप व्यवनी प्रका पर भड़का बीर उस की अपने निज भाग से जिन याई॥ 84 । से उस ने उन की अन्यकातियों के दाश में कर दिया बीर उन के वैरिया ने उन पर प्रमुता किई ॥ 84। उन के शतुओं ने उन पर खंधेर किया बीर वे उन के हाथ तले दव गये॥ 8३। बारम्बार उस ने उन्हें कुड़ाया पर वे उस के विदद्व युक्ति करते गये थीर प्रपने प्रधान के कारण दवते गये । 88 । तीभी खब जब उन का चिल्लाना उस को े कान में पढ़ा

तव तव उसःने उन के चंकट पर दृष्टि किई,

8५। कीर उन के दित अपनी वाचा को स्मरण

करके

प्राप्ती अपार करूणा के अनुसार तरस खाया,

8६। कीर की उन्दे वंधुए करके ने गये थे

उन सब से उन पर दया कराई ॥

8०। हे इसारे परमेश्वर यहावा हमारा उद्घार

कर

थीर इसे अन्यवातियों से से स्कट्ठा कर

कि इम तेरे पवित्र नाम का धन्यवाद करें
थीर तेरी स्तुति करते दुए तेरे विषय यहाई करें ॥

8८। इसायन् का परमेश्वर यहावा

अनादिकान से अनन्तकान नी धन्य है
थीर सारी प्रजा कहे आमेन्।

(१) मूल में. इल्लुयाह ।

हिं ई

याद् की स्तुति करी ।।

#### पांचवां भाग।

क्योंकि वह भला है

क्यार उस की करवा सदा की है।

२। यहावा के कुड़ाये हुए ऐसा ही कहें

क्रिक्ट उस ने देशि के हाथ से कुड़ा लिया है,

३। श्रीर उन्हें देश देश से

पूरव पांच्हम उत्तर खीर दक्किक से एकहा

क्या है।

8। वे जंगल में मस्भूमि के मार्ग पर भटके जाते थे

क्यार क्या हुआ नगर न पाया।

५। मूख कीर प्यास के मारे
वे विकल हो गये।

(१) मूस में समुद्र से।

मनुष्यों के लिये करता है उस का धन्य-वाद करे॥ क्योंकि वह फ्रांभलापी जीव की सन्तुष्ट करता चौर भूखे की उत्तम पदार्थी से तृप्त करता है॥ १०। जी ग्रंथियारे चौर घोर चग्धकार में बैठे चौर दुख ने पहे चौर बेड़ियों से खकड़े हुए घो॥

षीर उन प्राश्चर्यकर्मी के कारब की यह

६। तब उन्हाने संकट में यहावा की दोहाई

थीर उस ने उन की सकेती से कुडाया,

श्रीर उन की ठीक मार्ग पर चलायां

कि ये यसे हुए नगर की पहुंचे॥ ८। लोग यरोवा की करणा के कारण १९। इस लिये कि वे ईश्वर के वचने के विकट्ट चले

खार परमप्रधान की सम्मति की सुच्छ जाना ॥
१२ । से उस ने उन की कप्र के द्वारा दयाया
ये टीकर खाकर शिर पहे शीर उन की कीई
सरायक न मिला ॥

१३। तब उन्हें। ने सकट में यदे। या की दोहाई दिई

यार उस ने सकती से उन का सद्वार किया।

18 । उस ने उन की प्रान्ध्यारे थीर घार

प्रत्यकार से स्थारा

धीर उन, के धंधनें की तीर डाला।

१५। लेगा यहाया की करणा के कारण जी यह

धीर उन प्राश्चर्यकर्मी के कारण जी यह

मनुत्यों के लिये करता है उस का धन्यवाद

करे॥

१६। क्योंकि उस ने पीतल के फाटकों की तीडा बीर लीपे के वेग्हों की टुकडे टुकडे किया। १०। मूठ प्रपनी कुचाल

थीर यध्यमं के कामीं के कारण यति दुखित देते दे॥

१८। उन का की सब भांति के भे। जन से मिचलाता है

श्रीर वे मृत्यु के फाटक लें पहुंचते है ॥
१९ । तय वे सफट में परोवा की दोराई देते है
श्रीर यह सकेती से उन का उद्घार करता है॥
२० । यह श्रपने यचन के द्वारा उन की चगा
करता

श्रीर जिस गहरे में वे पहें रे उस से उद्यारता है। २९। लेगा यदावा की क्रमण के कारण

श्रीर उन श्राप्रचर्णकार्मी के कारण जा यह मनुष्यों के लिये करता है उस का धन्यवाद

३३ । श्रीर धन्यधादयित चकारं श्रीर वयसयकार करते हुए उस के कामी का वर्णन करें॥ २३। जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते योर महासागर पर होकर व्योपार करते हैं, २४। वे परीवा के कामीं की श्रीर उन जाइनर्णकर्मी की जी वह गहिरे समुद्र में करता है देखते हैं। २५। क्योंकि वह जाना देता है सब प्रस्टट

वयार चठकर तर्शी के। चठाती है॥

म्हा वे खाकाण लें चक् जाते फिर गरिरे में चतर खाते हैं

चीर क्रिय के मारे उन के जी में जी मधीं रहता॥ २०। ये चक्कर खाते थीर मतवाले की नाई लडखडाते है

चीर उन की सारी ख़ाह मारी बाती है। रू । तब वे संकट में यहावा की दोहाई देते है

खीर यह उन की सकती से निकासता है। दर्श वह यांधी से नीया कर देता है और तरंग बैठ जातो हैं। इ०। तब वे उन के बैठने से बार्निन्दत होते हैं खीर यह उन की मन चारे वन्दर में पहुंचा हेता है।

इश । लोग पट्टीया की करणा के कारण ग्रीर उन ग्राज्य के कम्मी के कारण की यह मनुष्यों के लिये करता है उस का धन्यवाद करें.

इर । खीर समा में उस की सराईं
धीर पूर्णनेयों के बैठक में उस की स्तृति करें ॥

इह । बद मदियों की जंगल बना डालता
खीर जल के सेतीं की मूखी भूमि कर देता है ॥

इह । बद फलबन्त भूमि की नोनी करता है

यह रहनेदारों की दुष्टता के कारख दोता है ॥

इध । बद जगल की जल की ताल

धीर निर्जल देश की जल के सेते कर देता है ॥

इद । खीर बद्दां बद भूखों की बसाता है

कि वे बसने के लिये नगर तैयार करें,

<sup>(</sup>१) मूल में भाषना सचन नेजकर।

<sup>(</sup>१) मूल में, निगली।

३०। धार खेती कर धार दाख की वारियां लगाएं धार मांति मांति के फल उपना लें॥

३८। खार वह उन का ऐसी खाशीप देता है
कि वे बहुत बढ़ जाते है
धार उन के पशुक्षों का भी वह घटने नहीं देता॥

३९। फिर खंधेर विपात खार शाक के कारण
वे घटते खार दब जाते है॥

8०। खार वह हाकिमां का खपमान से लादकर
वेराह सुन में भटकाता है॥

8९। वह दरिदी की दुख से छुड़ाकर कंचे पर
रखता

खैर उन को भेड़ें। के कुग्ड सा परिवार देता है। 82। सीधे लोग इसे देखकर खानन्दित देाते हैं। श्रीर सब कुटिल लोग खपने मुद्द बन्द करते हैं। 83। जो कोई बुद्धिमान देा से। इन बाता पर ध्यान करेगा

श्रीर यहीवा की क्षरणा के कामी की विचारेगा ॥

## १०८ हे परमेश्वर मेरा दृदय स्थिर है

ं में गार्जगा में श्रपने श्रात्मा से भी भजन गार्जगा॥
२। हे सारङ्गी श्रीर श्रीका जागा
में श्राप पह फटते जाग स्टूगा॥
३। हे यहाशा में देश देश के लोगों के श्रीच

तेरा धन्यवाद कडाा श्रीर राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा

भवन गासगा ॥

8 । क्योंकि तेरी क्षवया खाकाश से भी ऊंची है खीर तेरी सञ्चाई खाकाशमयडल तक है।

4 । हे परमेश्वर तू स्टार्ग के कपर ही

खीर तेरी महिमा सारी पृथिकों के कपर हा।

६ । इस लिये कि तेरे प्रिय कुडाये जाएं

तू खपरे वहिने हाथ से बचा खीर हमारी

सार सी।

९। परसेशवर पवित्रता के साथ बेला है ' मै प्रकृत्वित टीकर शकेस की बांट लूगा खीर सुक्कीत् की तराई की नपवालंगा ॥

८। गिलाद् मेरा मनश्गे भी मेरा है

खीर रप्रेम् मेरे सिर का टोप

यष्ट्रदा मेरा राखदगढ है ॥

९। मोखाय मेरे धोने का पात्र है

मे रदीस् पर अपना जूता फेंकूगा
पिलश्न पर मे जयलयकार कहाा॥

१०। मुने गड़वाले नगर मे कीन पहुचारगा

रदीम् लों मेरी खगुवाई किस ने किई है॥

१९। हे परमेश्वर ख्या तू ने हम की नहीं

त्याग दिया

खीर है परमेश्वर त हमारी सेना के साथ प्रधान

श्रीर हे परमेश्वर तू हमारी सेना के साथ प्रधान नहीं करता॥

१२। द्रोहियों के विक्रु धमारी स्रष्टायता क्योंकि मनुष्य का किया हुआ कुठकारा व्यर्थ है।

१६। परमेश्वर की सहायता से इस यीरता दिखाएंगे

प्रमारे द्रेशियों की स्वही रैंदिशा॥ प्रधान यक्तानेहारे के लिये। दाकद का। भनन।

१०६. हे परमेण्यर तू जिस की में स्तुति करता दू चुप न रहा।

 भिक्ति दुष्ट थीर कपटी मनुष्यों ने मेरे विषद्ध मुद्द खोला है

वे मेरे विषय मूठ वालते हैं ॥

३। श्रीर उन्हों ने वैर के वचन मेरी चारी श्रीर कहे हैं

बीर श्रकारण मुक्त से लड़े हैं।

8। मेरे प्रेम के यदले में वे मुक्त गें विरोध करते हैं

पर में तो प्रार्थना में सबसीन रहता हूं ॥

५। उन्हों ने भसाई के पस्ते में मुक्त से द्युराई

भीर मेरे प्रेम के बदसे में दीर किया है ॥

ह। ज सम की कियी कर के लिएकार में उस

दं। तू उस की किसी दुष्ट के प्रधिकार में रख प्रोर विरोधी उस की दहिनी खोर खड़ा रहे। छ। अब उस का न्याय किया आर तब बह

दोषी निकले

<sup>(</sup>१) मूल में महिमा।

खीर उस की प्रार्थना पाप गिनी जाए॥ ८। उस को दिन घोडे हो श्रीर उस के पट की दूसरा ले। र । उस के लड्केबाले वपमुख धीर इस की स्त्री विधवा है। जाए ॥ १०। थीर उस के लड़के सारे मारे फिरे थीर भीय मांगा करे उन की अपने उन्नहें घुए घर से दूर जाकर टुकड़े मांगना पहे ॥ १९। महालन फन्दा लगाकर उस का सर्वस्य ले ले थीर परदेशी उस की कमाई की लूटें॥ 45 । क्री में न हो जी उस पर करवा करता रहे ग्रीर उस के व्यपूर वालकों पर कोई ग्रन्-ग्रह न करे। १३। उस का यंश नाश दी दूसरी पीड़ी में उस का नाम मिट जाए॥ 98। उस के पितरीं का अधर्मा यदाया की स्मरख रहे चार उस की माता का पाप न मिटे॥ १५। यह निरन्तर यहावा के सन्मुख रहे 🕠 कि वद उन का नाम पृथिवी पर से मिटा हाले ॥ १६। क्योंकि चद्द दुष्ट कृषा करना विसराता था . खरन दीन और दरिड़ के पीड़े श्रीर मार डालने की एका से खेदित मनवालें। के पोक्ने पहला था। १०। यह साप देने मे प्रीति रखता था थीर साप उस पर या पहे घट याशीर्वाद देने से प्रसन्न न दीता या सीर **प्राणीवीद उस से दूर रद्य गया ॥** १८। यह साप देना यस्त्र की नाई पहिनता चा श्रीर घट उस के पेट मे जल की नाई श्रीर उस की इड्रियों में तेल की नाई समा राया ॥ 9९ । यद उस के लिये खोठूने का काम दे थीर फैंटे की नाई उस की फाँट में नित्य

कसा रहे ॥

२०। यदेश्या की ग्रोर से मेरे विरोधियों की स्नार मेरे विकद्व वुरा कदनेवाली की यही वदला मिले॥

२१। पर सुक्त से दे यद्दोवा प्रभु तू ख्रपने नाम के निमित्त वर्ताव कर

तेरी करणा तो वहीं है सा तू मुक्ते कुटकारा दे ॥

२२ । क्योंकि में दीन धीर दिर हूं

धीर मेरा दृदय घायल दुआ है ॥

२३ । में ठलती हुई काया की नाई जाता रहा
में टिड्डी के समान नड़ा दिया गया हू ॥

२४ । नपवास करते करते मेरे घुटने निर्वल है। गये

ष्रीर मुक्त में चर्ची न रहने से में सूख गया हूं॥ २॥ श्रीर मेरी तें। उन लेगों से नामधराई होती है

जब ये मुसे देखते तब सिर हिलाते हैं।।

२६। में मेरे परमेश्वर यदीया मेरी सहायता कर श्रपनी करणा के अनुसार मेरा स्वार कर श्रपनी करणा के अनुसार मेरा स्वार कर श्र २०। जिस से ये जाने कि यद तेरा काम है श्रीर में यदीया तू ही ने यह किया है।।

२८। ये कीसते ती रहे पर तू श्राशीय दे ये ती। स्टते ही लिंकत ही पर तेरा दास श्रानिन्त है।।

२९ । मेरे विरोधियों की प्रनादरक्षी सस्त्र पहिनाया जाए

थीर वे श्रपनी लज्जाकी। कम्बल की नाई 'श्रोर्क्ष

३०। में यदावा का बहुत धन्यवाद कर्षाा और बहुत लेगों। के बीच उस की स्तुति कष्गा॥ ३९। क्योंकि वह दरिद्र की दिहनी खेर खडा रहेगा

े कि उस की घात करनेदारे न्यायिया से स्रचार ॥ दाकद का भन्न ।

११० मेरे प्रभु से यहावा की वाशी यह है कि तू मेरे दहिने

यैठकर तथ ले। रह

(१) गूल में भली।

जब सो में तेरे प्रश्रुकों की तेरे चरवीं की चौकी न कर दू॥ २। तेरे पराक्रम का राजदगढ ग्रहावा सिग्यान् से घठाएगा तू भवने शत्रुकों के मध्य में शासन करे॥ इ। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेद्धावति बनते हैं सेरे जवान लेखा पवित्रता से शोभायमान थीर भेर के गर्भ से जनी हुई खोस के समान सेरे पास है। ४। यहीवा ने किरिया खाई थीर न पहलाएगा कि तू मेस्क्रीयेदेक् की रीति पर सर्वदा का याजक है॥ थ । प्रभु तेरी दहिनी छोर दीकर भापने केंग्य के दिन राजाखें। की चूर कर देशा ॥ ६। यह जाति जाति मे न्याय चुकाएगा रवम्मि लोषों से भर जाएगी यह सम्बे चीडे देश के प्रधान की चूर कर देशा ॥ । यह मार्गमें चलता दुष्या नदी का चल

## १११. याह् को स्त्रांत करें।

**इस कारण यह सिर एठाएगा ॥** 

में सारे मन से यहावा का धन्यवाद सीधे लेगों। की ग्रीष्ट्री में श्रीर मगडली में भी कर्षगा ॥

२। यहीवा की काम छड़े हैं जितने उन से प्रस्त रहते हैं से उन में ध्यान संग्राते हैं।

है। उस को काम विभवनय और रेप्रवर्णमय

थीर टाका धर्म सदा हो खना रहेगा॥ 8। उन ने अपने श्राप्त्वर्णकार्मी का स्मरण कराया है

(१) मूल ने इल्लुबाइ।

पीएगा

यदेखा यनुग्रहकारी श्रीर दयावना है। प्र। इस ने अपने **हरवैयों की भा**दार दिया है यह अपनी वाचा की सदा लें। स्मरण खखेशा N है। उस ने प्रापनी प्रका की प्रान्यकातियों का भाग देने के लिये ध्यपने कामें का प्रताप दिखाया है। , ०। स्त्राई श्रीर न्याय उस के दाधों के काम है चस को सब उपदेश विश्वास्याग्य है॥ ६। वे सदा सर्वदा शटल रहंगे वे सञ्चार्द ग्रीर सीधार्द से वित्ये दुर हैं॥ 🕬 उस ने प्रापनी, प्रजा का चहार कराया है इस ने खपनी वाचा का सदा के लिये ठएराया है , उस का नाम पवित्र खीर मयये। य है ॥ १०। बुद्धि का मूल यदेग्या का भय है। जितने उर की यादाया की मानते हैं उन की । यदि प्रक्री देती है वस की स्ताति सदा बनी रहेगी।

### ११२. याह् की स्तुति करी'

क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहाका का भय मानता

यौर उस की आजाओं से यांत प्रस्तू रहता है।

२। उस का यंग्र पृथियों पर पराक्रमी होगा
, सीधे लोगों की सन्तान आग्रीय पाएगी।

३। उस के घर में धन संपास रहती है

थीर उस का धम्में सदा घना रहेगा।।

४। सीधे लोगों के लिये यन्धकार के बीस लेगोंत उदय होती है

यह अनुग्रहकारी दयावन्त खीर धम्मी होता है।

५। की पुस्प अनुग्रह करता और उधार देता है

उस का कल्याय होता है

वह न्याय में अपने मुकड़ में को जीतेगा।

६। वह ती सदा लीं भटल रहेगा

(१) मूल में इल्लुबाह्।

**। यह बुरे समाचार से नहीं उरता** 

वस का दृदय यद्दीया पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। द। वस का दृदय संभला हुआ है से। यह न उरेगा यस अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके समूह होगा। १। वस ने वदारता से दरिद्रों की दान दिया वस का धर्म सदा बना रहेगा स्रोर वस का सींग महिमा के साथ कंवा किया

१०। दुष्ट इसे देखकर कुड़ेगा यह दांत पीस पीसकर गल जाएगा दुष्टों की जालमा पूरी न होगी ।

खाएगा ॥

११३ - याह की म्हात करें। वे यहावा के दाशे म्हात

करें।

यद्दीया के नाम की म्तुति करें।।

२। यद्दीया का नाम
श्रिय से ले सर्वदा ली धन्य कहा जाए।।

३। उदयाचल से ले श्रम्ताचल ली

यहें।या का नाम म्तुति के वेग्ग्य है।।

8। यहें।या सारी जातियों के जपर महान् है

श्रीर उस की महिमा श्राक्षाण से भी जची है।।

५। इमारे परमेंग्वर यदीवा के तुस्य कीन है

यह तें। क्वें पर विराजमान है,

६। सीर श्राक्षाण कीर पृष्यियी पर

हांष्ट्र करने के लिये कुकता है।।

०। यह कंगाल की मिट्टी पर से

श्रीर दरिह की धूरे पर से उठाकर कंग्रा

करता है.

द। कि उस को प्रधानों के संग प्रधात प्रपती प्रका के प्रधानों के संग वैठाए ॥ १। यह वांभ को घर में लड़कों की ग्रानन्द करनेहारी माता वनाता है याह की म्तुति करें। श्रीत प्रशास्त्र ने मिस से स्थान स्थान स्थान यासूय के घराने ने सम्प्रामाणायां के बीच से प्रयान किया, दे। तथ यहूदा यहोद्यां का पाँचत्रस्थान स्थार इसारल सस दे प्रयान किया हो गये॥ इ। समुद्र देखकर भागा यर्दन नदी उल्ली क्वी गांदि उक्कलने लगे स्थार प्रशाहियां भेड व्यक्तियों के ब्रह्मों की नाई उक्कलने लगे स्थार प्रशाहियां भेड व्यक्तियों के ब्रह्मों की नाई उक्कलने लगीं॥

५। हे समुद्र तुने क्या हुआ कि तू भागा
'बीर हे यहन तुने का हुआ कि तू नकटी छही।।
६। हे प्रहाडी तुन्हें का हुआ कि तुम मेढ़ें की नार्द
और हे प्रहाडियों तुन्हें का हुआ कि तुम भेड़

यक्षियों के बच्चों की नाई उक्लों।

0। दे पृषिद्यी प्रभु के साम्दने
याकूब के परमेश्वर के साम्दने धरधरा उठ॥

द। बद घटान की जल का ताल
चक्रमक के परधर की जल का सेता बना
डालता है॥

यि। चि योवा हमारी नहीं हमारी नहीं अपने ही नाम की महिमा अपनी करणा और सञ्चार्ष के निमित्त कर ॥ ३। जाति जाति के लेगा क्यो कहने पारं कि उन का परमेश्वर कहां रहा ॥ ३। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है उस ने जो चाहा से किया है ॥ ४। उन लेगों की मूर्त सेनि चांदी ही है वे मनुष्यो के हाथ की बनाई हुई है ॥ ५। उन के मुंह ते। रहता पर वे बोल नहीं सकतीं ॥ इन के खांत्र तो रहतीं पर वे देख नहीं सकतीं ॥ ६। उन के कान तो रहते पर वे सुन नहीं

<sup>(</sup>१) गूल में नाम हागी। (२) मूल में एल्लून्याह । :

<sup>(</sup>१) मूल में उस।

उन के नाक तो रहती पर वे सूंघ नहीं सकती॥।

२। उन के हाथ ती रहते पर वे स्पर्ध नहीं कर सकतीं

उन को पांत्र ते। रहते पर वे चल नहीं सकतीं भीर अपने कार्यक से कुछ भी अव्द नहीं निकाल सकतीं॥

द। जैसी वे है तैसे हो उन के बनानेहारे और उन पर सब मरोसा रखनेहारे भी हो जारंगे॥

( । हे इस्राप्ल् यहाया पर भरीसा रख तेरा' सहायक कीर ठाल यही है॥ १०। हे हादन के घराने यहाया पर भरीसा रक्क

तेरा' सहायक खीर काल वही है। १९। दे परेग्वा के डरवैया यद्यावा पर भरोसा रक्खो

तेरा चहायक स्रोर ठाल वही है। १२। यहाया ने हम की समरण किया है वह स्राधीय देगा

वह इसारल्की घराने की खाशीय देगा वह दादन के घराने की खाशीय देगा। पड़। बगा है।टेक्या वहें जितने यद्दीया के हरवैये दें वह उन्देक्षाशीय

98। यद्दीवा तुम की श्रीर तुम्हारे लड्की को भी

ष्णिक वकाता जार ॥

. देशा ॥

९५। यद्दीवा क्षेत्र स्नामा स्नीर पृष्टिकी का कर्त्ता है

वस की कोर से तुम आशीय पाये है। ।। १६। हैं। की है से तो यहोबा का है। पर खी उस ने मनुष्यों की दिई है।। १६। नुदें जितने चुपचाप परे हैं सें। तो याद् की स्तुति नहीं कर सकते ।

१८। पर हम,सीरा याह की

(१) मूख में उन का।

श्रव से ले सर्वदा ले। धन्य कहते रहेगे याह की स्तुति करे।

११६. में प्रेम रखता हू दस लिये कि

मेरे गिडगिडाने की सुना है।

२। उस ने जी मेरी खीर कान लगाया है

इस लिये में कीवन भर उस की पुकारा करना।

३। मृत्यु की रस्सियां मेरी चारी खीर घी

मैं ख्रधोलीक की सकती में पड़ा

सुने संकट खीर शोक भेगाना पड़ा।

8। तब में ने यहीवा से प्रार्थना किई

कि हे यहीवा विनती सुनकर मेरे प्राय की

वचा ले।

भ । यहावा श्रनुग्रहकारी श्रीर धर्मी है . . श्रीर हमारा परमेश्वर दया करनेदारा है ॥ ६ । यहावा भोलों की रक्षा करता है में वलहोन हो गया था श्रीर उस ने मेरा उद्घार किया ॥

9। हे मेरे मन तू खपने विश्वामस्थान से लीट खा क्योंकि यहावा ने तेरा रुपकार किया है ॥ ६। तू ने तो मेरे प्राय की मृत्यु हे मेरी खांख की खांसू बहाने हे खीर मेरे पांब की ठीकर खाने हे बचाया है॥ ९। से जीते की

ष्रपने को यद्याया के साम्दने जानकर विस्ता रहूगा॥

१०। में ने जो ऐसा कहा से विश्वास करके कहा
में तो बहुत ही दुंखित हुआ।
१९। में ने उतावली से कहा
कि सारे मनुष्य मूठे है।
१२। यहावा ने मेरे जितने उपकार किये हैं
उन का बदला में उस की क्या हूं॥
१३। में उद्घार का कटारा उठाकर
यहावा से प्रार्थना कस्या।

<sup>(</sup>१) मूल में हम्रलूयाह । (२) मूल में. यहाया के साम्हने ।

98। मैं यहावा के लिये अपनी मझर्ते प्रगाट में उस की सारी प्रखांके साम्हने पूरी करूंगा॥

कर्या। ॥

१५। यदीवा के मक्ती की मृत्यु

इस के लेखे में अनमील हैं ॥

१६। हे यदीवा सुन में तो तेरा दास हू

में तेरा दास और तेरी दासी का बेटा भी हूं

तू ने मेरे बंधन खोल दिये हैं ॥

१६। में तुम की धन्यबादबलि चढासंगा॥

श्रीर यदीवा से प्रार्थना करंगा॥

१८। में यदीवा के लिये अपनी मन्तें

प्रगट में उस की सारी प्रजा के साम्छने,

१९। यदीवा के भवन के आंग्रनों में

हे यस्थलेम् तेरे मध्य में पूरी करंगा

याह् की स्तृति करी।॥

११७. हो जाति जाति के सब लेगो।
यद्याया की स्तृति करी

देराज्य राज्य के सब लोगी उस की प्रशंसा करो॥

२। क्योंकि उस की करुणा दमारे जपर प्रवल हुई है

कीर यदावा की सञ्चाई सदा की है याद् की म्तुति करी ॥

११८. यहावा का धन्यवाद करे। क्योंकि वह भना है

बीर उस की करणा यहा की है।

२। इसएल् कहे

कि उस की करणा यहा की है।

३। हाइन का घराना कहे

कि उस की करणा यहा की है।

४। यहादा के डरवेंथे कहें

कि उस की करणा यहा की है।

५। मैं ने सकेती में याद् की पुकारा

गाह् ने मेरी सुनकर मुझे चैंाड़े स्थान में पहुनाया ।

है। यहावा मेरी योर है में न हर्या। मनुष्य मेरा ध्या कर सकता॥ ग्रहोला मेरी छोर मेरे सहायकों में का है सो से प्रापने धीरियों पर दृष्टि करके चन्तुष्ट हुगा ॥ ८। यद्वावा की शरखं लेनी मनुष्य पर भरासा रखने से उत्तम है। र'। यद्देशवाकी श्ररण लेनी प्रधानों पर भी भरीसा रखने से उत्तम है। १०। सब जातियों ने सुक्त को घेर लिया है पर यहीवा की नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर डालंगा॥ १९। उन्हों ने मुक्त को घेर लिया वे मुक्ते घेर चुके भी हैं पर यहीवा के नाम से मैं निश्वय उन्हें नाश कर डाल्गा ॥ १२। उन्दें। ने मुसे मधुमिक्खियों की नाई घेर लिया है पर कांट्रो की बाग की नाई युक्त गये यद्देश्या के नाम से मैं निश्चय उन्दे नाग कर हालुंगा ॥ १३। तूने मुभ्ने वटा धक्का दिया ती घा कि मैं शिर पहं पर यद्दाचा ने मेरी सद्दायता किई ॥ **98 । याद् मेरा खल धीर भजन** का विषय थीर वह मेरा चट्टार ठइर गया है ॥ १५। धर्मियों के तंबुखी में जयजयकार धीर **बहार की ध्वनि दे। रही है** यदीवा के दिवने दाघ से पराक्रम का काम द्याता दे ॥ १६। यदीया का दहिना द्वाय मदान् द्वया दै -यदीवा के दोइने हाथ से पराक्रम का काम द्याता है ॥ १७। मै न मसंगा खीता रहूगा थै।र याद् के कभों का वर्शन करता रह्या 🛚 १८। याद् ने मेरी खडी ताड़ना तो किई पर सुभी मृत्यु के वश में नदीं किया॥

१९। मेरे लिये धर्म के द्वार खाला में उन से प्रवेश करके याह का धन्यवाद करूंगा॥ २०। यद्दीवा का द्वार यही है इस से धर्मी प्रवेश करने पारंगे ॥ २१। हे प्रहाला में तेरा धन्यवाद कवंगा क्योंकि तू ने मेरी सुन लिई 🕜 थीर मेरा उद्घार ठहर गया है। ३३। राक्षेत्र ने जिस पत्थर की निकस्मा उद्दराया था से। कीने के खिरे का ही गया है । २३। यह तो यहोवा की ग्रीर से हुआ यह दमारी दृष्टि में अद्भुत है। २४ । बाज वह दिन हैं जी यहावा ने बनाया है ्र इस इस में स्थान थै।र खानन्दित हैं। ॥ २५। दे यद्देश्या बिनती सुन उद्घार कर 🔻 🕫 यद्येच्या चिनती सुन सफलता कर दे॥ २६। धन्य है यह जो यहाया के नाम से बाता है इस ने तुम की यदेखा के घर से आशीर्घाद टिया है ॥ २०। यहोद्या ईश्वर है थीर उन्न ने इस की प्रकाश दिया है यचपशु की रस्सियों से वेदी के सींगा तक बांधा ॥ श्या है यहे। या मेरा ईक्कर है सी मे तेरा धन्यवाद करंगा त्र मेरा परमेश्वर है मे तुम को सराहुंगा॥ २(। यहीवा का धन्यवाद करी क्योंकि वह

११६ क्या हो धन्य हैं वे तो चाल के

थीर उस की करवा सदा की है।

मला है

खार यहाता की व्यवस्था पर सकते हैं।।

२। वया ही सन्य है वे की उस की चितानियों

पर चलते

खीर सारे मन से उस की पास आते हैं।।

३। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते
वे उस की मार्गी में चलते हैं।।

४। तू ने प्रापने उपदेश इस सिये दिये हैं

कि वे यव से माने जारं॥

५। भला दे। कि मेरी चालचलन

तेरी विधियों के मानने के लिये हुट दे। जार ॥

६। जब में तेरी सब आजाओं की खोर चित्र

लगाये रक्खूंगा
तब मेरी खाणा न दूटेगी॥

०। जब मे तेरे घरममय नियमों की सीखूंगा
तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से कखंगा॥

८। में तेरी विधियों की मानूंगा
तू मुक्ते पूरी रीति से न तज ॥

(। जवान अपनी चाल की किस उपाय से
शुद्ध करे

तेरे घचन के अनुसार सावधान रहने से॥

१०। मैं सारे मन से तेरी खोज से लगा हू
सुक्षे अपनी आजाओं की घाट से मटकने न दे॥

१९। मैं ने तेरे घचन की अपने दृदय में रख
कोडा है

कि तेरे विक्तु पाप न कर्ष ॥

१२ । दे यद्दोवा तू धन्य दे

मुक्ते व्यप्ती विधियां सिखा ॥

१३ । तेरे सब करे हुए नियमें का वर्णन

में ने व्यपने मुंद से कदा है ॥

१८ । में तेरी चितानियों के मार्ग से

माना सब प्रकार के धन से दर्पित हुन्ना हूं ॥

१५ । में तेरे उपरेशों पर ध्यान कर्षगा

वीर तेरे मार्गा की खोर दृष्टि ख्लूंगा।

दे। में तेरी विधियों से सुख पार्जगा

भीर तेरे वचन की न मूलूंगा॥

१६ । अयने दास का उपकार कर में जोता रहूंगा और तेरे व्यवन पर चलता रहूंगा ॥ १८ । मेरी खांखें खोल दें कि में तेरी व्यवस्था की यहुत वात निद्यार्थ ॥ १९ । में तो पृथिवी पर परदेशी हूं अपनी खांखों की मुक्त से किपाये न रखं॥

<sup>(1)</sup> मूल में. तेरे मुख के ।

२०। मेरा मन तेरे नियमी की श्रीमलापा के कारण हर समय खेदित रहता है।।
२१। तू ने श्रीममानियों की जी जीपित है खुड़का है

वे तेरो श्राचाश्रों की वाट से भटके हुए है।
२३। मेरी नामधराई श्रीर श्रापमान दूर कर क्योंकि में तेरी चितानियों की यक्त हूं॥
२३। फिर हाकिम श्रेटे हुए श्रापस में मेरे विकत्त वाते करते थे

पर तेरा दास तेरी चितानियां मेरे सुखमूल श्रीर मेरे मंत्री हैं।

,२५। मैं<sup>१</sup> ध्रुल मे पड़ा ट्र तू अपने वचन के अनुसार सुभ की जिला॥ २६। मैं ने श्रपनी चालचलन का तुक्त से वर्णन किया और तू ने मेरी मानी तू मुक्त को अपनी विधियां रिखा ॥ ं २०। अपने उपदेशों का मार्ग मुक्ते वता तब मे तेरे खाइचर्यकर्मी पर ध्यान कदंगा ॥ ३८। मेरा सीव उदासी के मारे गल चला है त्र खपने वचन के खनुसार मुक्ते सम्भास ॥ र्रे। सुभ की भूठ के मार्ग से दूर कर , बीर करवा करके खपनी व्यवस्था मुक्ते दे ॥ ३०। मे ने सञ्चाई का मार्ग चुन लिया है तेरे नियमें। की खोर में चित्त लगाये रहता हूं॥ ३९। में तेरी चितानियों में लबलीन डूं चे यदे।वा मेरी भाषा न तीड़ा॥ ३२। जब तू मेरा दियाव बढारगा तव में तेरी याचायों के मार्ग में दी हुंगा॥

इह । ही यद्योधा मुक्ते ख्रापनी विधियों का मार्ग दिखा दे
तख में उसे खन्त सी पकड़े रहूंगा ॥
इह । मुक्ते समक्ष दे में तेरी व्यवस्था की पकड़े रहूंगा

श्रीर सारे मन से उस पर चलूंगा ॥

इध् । अपनी आज्ञाओं के प्रथ में मुक्त को चला
क्यों कि में उसी से प्रसन्न हूं ॥

इद् । मेरे मन को लोभ की खोर नहीं
अपनी चितानियों हो की खोर परे ॥

इ० । मेरी आंखों की व्यर्थ वस्तुखों की खोर से

तू खपने मार्ग में मुक्ते जिला ॥

8 । तेरा जो खचन तेरे भय माननेशारें के लिये हैं

उस को खपने दास के निमित्त भी पूरा कर ॥

३९ । जिस नामधराई से में डरता हू उसे दूर कर

क्योंकि तेरे नियम उत्तम हैं ॥

80 । देख में तेरे उपदेशों का श्रामेलायी हूं

खपने धम्में के कारण मुक्त की जिला ॥

89 । हे यहावा तेरी करवा थीर तेरा किया हुआ उद्घार तेरे वचन के अनुसार मुक्त को भी मिले॥ 85 । तब में श्रापनी नामधराई करनेष्ठारीं की

क्षुक उत्तर दे सकूंगा
क्षेति मेरा भरीसा तेरे घचन पर है।

8३। मुसे अपने सत्य घचन के कहने से न रेकिः
क्षेति मेरी आशा तेरे नियमी पर है।

88। तब में तेरी व्यवस्था पर लगातार

सदा सर्वदा चलता रहूगा।

8५। खीर में चीड़े स्थान में चलूं फिस्गा
क्षेति में ने तेरे उपदेश की सुधि, रक्खी है।

8६। फीर में तेरी चितानियों की चर्चा राकाओं
के सास्टने भी करंगा

श्रीर संकोच न कर्षा। ॥

80 । श्रीर में तेरी श्राजाओं के कारण सुखी टूंगा
क्योंकि में उन में प्रीति रखता हू ॥

8८ । श्रीर में तेरी श्राजाओं को श्रीर जिन में

मै प्रीति रखता हू चाय फैलाकंगा । श्रीर तेरी विधियों पर ध्यान ककंगा ॥ ;

<sup>(</sup>१) मूल में. मेरे ,मुह में से बिलकुल म छीन ।

8 (। जो वचन तूने अपने दास की दिया है उसे समरण कर क्योंकि तू ने मुक्ते खाशा तो दिई है। ५०। मेरे दु.ख में मुक्ते शान्ति उसी से हुई है क्यों कि तेरे घचन के द्वारा में जी गया हूं॥ ५९ । श्रीममानियों ने मुम्ने श्रत्यन्त ठट्टे में उडाया है में तेरी व्यवस्था से नहीं हटा ॥ प्रश है यहीवा में ने सेरे प्राचीन नियमों की सारता करके शासि पार्ट है। **५३। जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को हो है दुर** हैं उन की कारण में सन्ताप से जलता हूं॥ ५४। जहां में परदेशी दीकर रहता हू तदां तेरी विधियां मेरे गीत गाने का विषय बनी है। **५५। हे यहावा में ने रात की तेरा नाम स्मर्**ख क्रिया थीर तेरी व्यवस्था पर चला इं॥ ध्दै। यह मुभ की इस कारण हुआ कि में तीरे उपदेशों की पकडे दुर था।

५०। यद्देवा मेरा भाग है मैने तेरे वचनों के अनुसार चलना ठाना है। ५८। में ने सारे मन से तुमें मनाया से। प्रपने वचन के यनुसार मुक्त पर छनुग्रद कर॥ ५९ । में ने अपनी चालचलन की सीचा थीर तेरी चितानिया का मार्ग लिया। इं । में ने तेरी बाजाओं के मानने में विसम्ब नहीं फुर्ती किई॥ देश में दुष्टें। की रिस्सियों से खन्छ गया में तेरी व्यवस्था की नहीं मुला॥ ६२। तेरे धर्ममय नियमें के कारण मै खाधी रात को तेरा धन्यवाद करने की चळेगा ॥ वि । जितने तेरा भय मानते खीर तेरे उपदेशी प्रर चलते हैं उन का मैं संशी हूं॥

६८। ये यद्दावा तेरी करणा पृषिकी में भरीहुई दे तू मुक्ते अपनी विधियां मिखा॥

६५। हे यदे। वा तू ने ग्रापने वचन के पनुसार

श्रपने दास को संग्रा भला किया है। ६६ । मुभो भली विविक्तशक्ति भीर ज्ञान दे क्योंकि मैं ने तेरी प्राज्यायों का विश्वास किया है ॥ ६०। उस से पहिले कि मैं दु.खित हुआ में भटकता था पर अध में तेरे घचन की मानता हू ॥ तू मला है श्रीर मला करता भी है मुक्ते खपनी विधियां सिखा ॥ इर । अभिमानियों ने ता मेरे विषद्ध भूठ वात गरती है पर में तेरे उपदेशों की सारे मन से पकड़े रहूंगा ॥ 90 । उन का मन मेाटा दे। गया है पर में तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूं॥ ७१। मुमे की दुख हुआ सी मेरे लिये मला ची दुस्रा जिस से में तेरी विधियों की सीख सकूं॥-७३। तेरी दिई हुई व्यवस्था मेरे लिये इसारी स्पेयो थीर मुद्दरी से भी भली है n

9३। तेरे द्वाधों से मै बनाया खीर रखा गया हूं मुने समम दें कि मैं तेरी खाडाओं की सीखूं॥ 98। तेरे डरवैये मुने देखकर खानिन्दत होगे क्योंकि में ने तेरे घचन पर खाशा लगाई है॥ 9५। ये यहावा में जान गया कि तेरे नियम धर्ममय दें

श्रीर तूने प्रापनी सञ्चाई को अनुसार मुझे दुःख दिया है॥

९६ । मुक्ते अपनी करुणा से प्रान्ति दे क्योंकि तू ने अपने दास की ऐसा ही खबन दिया है॥

<sup>(</sup>१) मूल में पर्यो की समान नाटा।

99। तेरी दया मुक्त पर हा तब मैं जी जाजगा क्योंकि में तेरी व्यवस्था से मुखी हू ॥
95 । म्राभिमानियों की आणा दूर्ट क्योंकि उन्हीं ने मुक्ते कूठ के द्वारा गिरा दिया
पर में तेरे उपदेशों पर ध्यान कर्दगा ॥
95 । जो तेरा मय मानते हैं सो मेरी खोर फिरें तब वे तेरी चितानियों को समक्त होंगे ॥
50 । मेरा मन तेरी विधियों के विषय खरा हो ने हो कि मेरी आणा टूटे ॥

८९। मुक्ते तुक्त से सद्घार पाने की आशा करते करते सी में जी न रहा पर मुक्ते तेरे घचन पर खाशा रहती है। ८२। मेरी श्रांखें तेरे वचन के पूरे दोने की बाट ने। इसे ने। इसे रह गई श्रीर में कहता हूं कि तू मुक्ते कब शांति देशा। दइ। क्योंकि में धूरं में की कुणी के समान दे। तीभी तेरी विधिया का नहीं भूला ॥ **८८ । तेरे दास के कितने दिन रह गये हैं** तू मेरे पीके पड़े हुयों की दग्छ कब देगा। ध्या श्रीममानी जा तेरी व्यवस्था के अनुसार ं नहीं चलते उन्धें ने मेरे लिये ग्रह्हे खोदे हैं। व्ह । तेरी सब स्नाज्ञारं विश्वासयोग्य हैं वे लेगा मूळ बेालते हुए मेरे पोक्के पड़े हैं तू मेरी सदायता कर ॥ ८०। वे मुक्त की पृथिषी पर से मिटा डालने ही पर घे पर में ने तेरे उपदेशों की नहीं छोडा ॥ दद। प्रयनी करवा के श्रनुसार मुक्त की जिला तल में तेरी दिई दुई चितानी की मानूगा ।

दर्श है यहीया तेरा वचन
श्राकाश में स्टा लें स्थिर रहता है।
र । तेरी सञ्चार्श्व पीढ़ी से पीढ़ी सें वनी रहती है
तू ने पृष्यियों की स्थिर किया सें यह बनी है।

(१। वे याज के दिन लें। तेरे नियमें के ब्रनु-सार ठहरे हैं क्योंकि सारी सृष्टि तेरे याधीन है।

क्यांक सारी सृष्टि तर अधान है।

एवं । यांद में तेरी व्यवस्था से सुखी न होता

तो में दुःख के समय नाथ है। जाता ॥

एवं । में तेरे उपदेशों की कभी न मूलूंगा
क्योंकि उन्हों के द्वारा तू ने मुक्ते जिलाया है॥

एथ । में तेरा ही हूं तू मेरा उद्घार कर
क्योंकि में तेरे उपदेशों की सुधि रखता हूं॥

एथ । दुष्ट मेरा नाथ करने के लिये मेरी घांत में लगे हैं

में तेरी वितीनियों की विचारता हूं॥

एदं । जितनी वार्ते पूरी जान पड़ती है उन सब
की तो मैं ने अधूरी पाया है

काताम म अधूरा पाया है। पर तेरी श्राचा का श्रीत विस्तार है॥

९०। श्रद्धा में तेरी व्यवस्था में कौंची प्रीति रखता हूं

दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लग्ना रहता है॥ ९८। तू प्रापनी छाज्ञाओं की द्वारा मुक्ते अपने

श्रुश्रों से श्रीधक बुद्धिमान करता है क्योंकि वे सदा मेरी मन में रहती हैं। १९ । में श्रापने सब श्रिक्कों से भी श्रीधक समस रखता हूं

क्यों कि मेरा ध्यान तेरी चितानिया पर लगा है। १००। में पुरनियों से भी समभादार हूं क्यों कि में तेरे उपदेशों का पकडे हूं॥ १०९। में ने खपने पांधीं का हर एक हुरे रास्ते

से रीक रक्का है
जिस से तेरे घचन के अनुसार चतूं॥
२०२। में तेरे नियमों से नहीं घटा
ध्योंकि तू हो ने मुक्ते शिका दिई है॥
२०८। तेरे घचन मुक्त की कैसे मीठे लगते हैं
चे मुद्द में के मधु से भी मीठे हैं॥
२०८। तेरे उपदेशों के कारण में समसदार है।
१०८। तेरे उपदेशों के कारण में समसदार है।

<sup>(1)</sup> मूल में सारी पूर्णता का में ने अन्त देखा है।

<sup>(</sup>२) जूल में नेरे तालू की।

<sup>(</sup>१) मूल में तेरे मुख की।

इस लिये में सब बास्त मार्गी से बैर रखता हूं ॥

१०५। तेरा वचन मेरे पात्र के लिये दीपक ग्रीर मेरे पथ के लिये डींजयाला है ॥ १०६। में ने किरिया खाई भीर ठाना भी है कि में तेरे धर्ममय नियमें के अनुसार चूलंगा ॥ १००। में अत्यन्त दु ख में पड़ा हू हे यहावा अपने वचन के अनुसार मुम्मे जिला ॥ १०८। हे यहावा मेरे घचना की स्त्रेच्छावाल जामकर ग्रंगीकार कर

श्रीर श्रपने नियमें की मुक्ते खिखा ॥
१०९ । मेरा प्राया निरन्तर मेरी हचेली पर रहता है
तीभी में तेरी ट्यवस्था की भूल नहीं गया ॥
१९० । दुष्टें। ने मेरे लिये फदा लगाया है
पर में तेरे उपदेशों के नार्ग से नहीं मठका ॥
१९९ । में ने तेरी चितानिया की सदा के लिये

व्यपना निक्ष भाग कर लिया है क्योंकि ने मेरे हृदय के दर्प का कारण हैं। १९२। में ने क्रपने मन की इस न्नास पर लगाया है

कि अन्त ले। तेरी विधिया पर बदा चलता रहू॥

१९३। में दुचितों से तो दीर रखता
पर तेरी व्यवस्था में प्रीति रखता हू ॥
१९४। तू मेरी ब्राइ ग्रीर ठाल है
मेरी ब्राधा तेरे वचन पर है ॥
१९५। हे कुकामिया मुम्म से दूर-हा जाकी
कि में ब्रायने परमेश्वर की ब्राचाकी की पकड़े रहू॥
१९६। हे यदीवा ब्रायने वचन के ब्रमुसार मुम्मे
संमाल कि में जीता रहू
ब्रीर मेरी ब्राधा की न तीड़ ॥
१९९। मुम्मे ब्रोम रख तब में ब्राया उद्या

श्रीर मेरी आशा की न तीड़ ॥ १९७ । मुक्ते यांश्र रख तब में बचा रहूगा श्रीर निरमान तेरी विधियों की श्रीर चित्त चर्मार रहूंगा॥

त्याः रहूँगा ॥ १९८ । जितने तेरी विधियों के नार्ग से भटक जाते ह उन सब की तू तुच्छ जानता है क्योंकि उन की चतुराई कूठ है॥ १९९ । तू ने पृथिबी के सब दुष्टा की धातु के मैल के समान दूर किया है इस कारण में तेरी चितानियों में प्रीति रखता हू ॥ १२० । तेरे भय से मेरे राएं खड़े हुए हैं श्रीर में तेरे नियमों से हरता हू ॥

१२९। में ने तो न्याय श्रीर धर्म्म किया है
तू मुभे अंधेर करनेहारी के हाथ में न होड़ ॥
१२२। अपने दास की भलाई के लिये जामिन हो
श्रीमानी मुभ पर अधेर न करने पारं॥
१२३। मेरी आखे तुम से च्हार पाने की श्रीर

तेरे घर्मसय वचन के पूरे दोने की बाट जोइते जोइते रह गई हैं। १२४। अपने दास के संग अपनी करणा के

अनुसार वर्ताव कर श्रीर श्रपनी विधिया मुमे सिखा ॥ १२५ । में तीरा दास हू तू मुमे सममा दे कि में तीरी वित्तीनियों की सममूं॥ १२६ । वह समय आया है कि यहीचा काम करे क्योंकि लोगों ने तीरी व्यवस्था की तीड़ दिया है॥ १२० । इस कारण में तीरी श्राह्माओं में सेने से बरन कुन्दन से भी अधिक प्रीति रखता हू॥ १२८ । इसी कारण में तीरे सब सपदेशों की सब

विषयों में ठीक जानता हू थीर सब श्रस्त मार्गी से बैर रखता हूं॥

पश्(। तेरी चित्तै। निया स्नम्य हैं स्व कारण में उन्हें स्वयने की से यक है हूं॥
पड़0। तेरी बातों के खुलने से प्रकाण होता है
उस से मोले लोग समस प्राप्त करते हैं॥
पड़0। में मुंह खोलकर हांफने लगा
क्योंकि में तेरी स्वाहास्रों का प्यासा था॥
पड़र। सैसी तेरी रीति स्वपने नाम की प्रीति
रखनेहारों से है

वैसे ही मेरी खोर भी फिरकर हुक पर खनुग्रह कर ॥ ९३३। मेरे पैरी की खपने घचन के नार्ग पर समा खोर को ई खनर्थ वात मुक्त पर प्रमुक्ता न करने दे॥ १३४ । सुके मनुष्या के अधेर से कुड़ा ले तथ में तेरे उपदेशों की मानूंगा ॥ १३५ । अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश समका और अपनी विधियां मुके सिखा ॥ १३ई । मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है ॥

इस कारण कि लोग तेरी व्यवस्था की नही मानते॥

१३० । हे यहावा तू धर्मी है
धीर तेरे नियम सीधे हैं॥
१३८ । तू ने अपनी चितानिया की
धर्म थीर पूरी सत्यता से कहा है॥
१३९ । में धुन के मारे भरम हुआ हू
इस कारण कि मेरे सतानेहारे तेरे यसनी की

मूल गये दे ॥

980 । तेरा घचन पूरी रीति से ताया हुआ है

बीर तेरा दास उस में प्रीति रखता है ॥

989 । में होटा खीर तुच्छ हू

में तेरे उपदेशों को मूल मही गया ॥

982 । तेरा धर्मा सदा का धर्मा है

श्रीर तेरी व्यवस्था सत्य है ॥

983 । में संसट दीर सकती में फंसा हू

में तेरी खादाखों से मुदी हू॥

988 । तेरी चितानियां सदा धर्ममय दे

तू मुक्त को समक दे कि में जीता रह ॥

984 । में ने सारे मन से पुकारा है है यहे। वा मेरी
सुन ले
म तेरी विधियों की पक्षडे रहूगा ॥
985 । में ने तुक्त को पुकारा है तू मेरा चढ़ार कर
बीर में तेरी चितानियों को माना कहगा ॥
189 । में ने पह फटने से पहिले दीहाई दिई
मेरी प्राणा तेरे घचनों पर घी ॥
98≤ । मेरी प्रांखे रात के एक एक पहर से
पहिले खुल गई

98९ । अपनी कश्वा के अनुसार मेरी सुन ले दे यहावा अपनी रीति के अनुसार मुझे जिला ॥ १५० । जो दुष्टता में धुन लगाते हैं सो निकट

खा गये हैं

वे तेरी व्यवस्था से दूर पड़े हैं ॥

१५१ । दे यदेव्या तू निकट है

कीर तेरी सब खात्तारं सत्य है ॥

१५२ । बहुत काल से मैं तेरी चितानियों से जानता हूं
कि तू ने सन की नेय सदा के लिये डाली है ॥

१५३। मेरे दु'ख को देखकर मुझे हुड़ा क्योंकि में तेरी व्यवस्था की भूल नहीं गया। १५४। मेरा मुझदुमा लड़ स्रीर मुझे हुड़ा लें खपने वचन के अनुसार मुझ की जिला। १५५। दुष्टों की उद्घार मिलना कठिन हैं क्योंकि वे तेरी विधियों की सुधि नहीं रखते। १५६। हे यहावा तेरी दया ते। वसी है से। खपने नियमें के अनुसार मुझे जिला।।

यहुत हैं मै तेरी चितानियों से नही हटा ॥ १५८ । मै विश्वासघातियों का वेखकर उदास हुआ क्योंकि ये तेरे यचन का नहीं मानते ॥ १५९ । देख कि मै तेरे उपदेशों मे कैसी प्रीति

रखता हू दे यदेग्या अपनी करणा के अनुसार मुक्त क्रेगिका ॥ १६०। तेरा सारा वचन सत्य दी दे बीर तेरा एक एक धर्म्समय नियम यदा का दे॥

१६९ । द्यांकिम व्यकारण मेरे पीके पड़े तो हैं पर मेरा दृवय तेरे व्यक्ता से भय करता है ॥ १६२ । जैसा कार्द व्यक्तो क्ष्र पाकर द्यांपित द्वाता है वैसा हो मे तेरे व्यक्त को कारण द्यांपित हू ॥ १६३ । भूठ से तो मे वैर कीर विन रखता हू पर तेरी व्यवस्था ने प्रीति रखता हू ॥

<sup>(</sup>१) मूल में चद्वार दुष्टी से दूर है। (२) मूल में तेरे यचन का जीखा

वहंश । तेरे ध्रमीमय नियमें के कारण में दिन दिन सात द्वेर तेरी स्तुति करता हूं॥
वहंश । तेरी व्यवस्था में प्रोति रखनेहारें। की खड़ी शान्ति होती है
ह्वीर उन की खुक ठीकर नहीं लगती ॥
वहंद । हे यहाद्या में तुम से चहुार पाने की खाशा रखता
श्वीर तेरी धान्ताओं पर चलता खाया हूं॥
वहंठ । में तेरी चितीनियों की खी से मानता
श्वीर उन में बहुत प्रीति रखता खाया हूं॥
वहंद । में तेरे उपदेशों श्वीर चितीनियों की मानता खाया हू

१६९ । हे यहाद्या मेरी देशहाई तुम तक पहुंचे
तू खपने वचन के खनुसार मुझे समम दे ॥
१९० । मेरा गिडांगड़ाना तुम तक पहुंचे
तू खपने वचन के खनुसार मुझे छुड़ा ॥
१९० । मेरे मुंह से स्तुति निकला करें
ध्यांकि तू मुझे खपनी विधिया सिखाता है ॥
१९३ । में तेरे वचन का गीत गार्क
ध्यांकि तेरी सारी खाद्यार धर्ममय है ॥
१९३ । तेरा हाथ मेरी सहायता करने की तैयार रहे
ध्यांकि में ने तेरे उपदेशों की खपनाया है ॥
१९८ । हे यहाद्या में तुझ से सहार पाने की
ध्यांमलाया करता हूं

मै तेरी व्यवस्था से सुखी हूं॥

' १०५ । मुमे जिला छीर में तेरी स्तृति कसंगा
तेरे नियमों से मेरी सहायता हो॥

१७६ । में ख़ोर्स हुई भेड़ की नाई भटका हू तू

ख़पने दास की ठूंठ

क्यों कि में तेरी आचाओं की मूल नहीं गया।

१२०. स्ंकट के समय में ने यहाता की युकारा कार उस ने मेरी सुन लिई॥

(१) मूल में भेरे हाठ स्तुति बहार।

२। हे यहावा भूठ वालनेहारे सुह से
होर इली जीम से मेरी रक्षा कर ॥
३। हे इली जीम
तुम की क्या मिले बीर तेरे साथ क्या व्याधक
किया जाए ॥
४। बीर के नेक्षीले तीर
होतर साज के वंगारे ॥
५। हाय हाय क्योकि सुमे मेथेक् में परदेशी
हेक्तर रहन।
पीर केदार् के तंबुशों के बीच बसना पड़ा है॥
६। बहुत काल से सुम की
मेल के बैरियों के बीच बसना पड़ा है॥
०। में तो मेल पहला हू
पर मेरे बोलते ही वे लडने चाहते हैं॥

यात्रा का गीत।

१२१. में अपनी आर्खे पर्यती की स्रोर

मुक्ते सहायता कहा से मिलेगी॥

२ । मुक्ते सहायता यहावा की छोर से

मिलती है

जो खाकाण खीर पृष्यिवी का कर्ता है॥

३ । वह तेरे पांच की टलने न देवे

तेरा रक्षक कभी न जहो॥

8 । सुन इसाएल् का रक्षक
न संघेगा न से जाएगा॥

६ । यहावा तेरा रक्षक है

यहावा तेरी दिन की छूप से
खीर न रात की चान्दनी से तेरी कुछ हानि

होगी॥

8 । यहावा सारी विष्यति से तेरी रक्षा करेगा

तेरी रचा श्रव से ले सदा ले। करता रहेगा #

(१) मूल नें, चढालगा ।

वह तेरे प्राया की रचा करेगा॥

८। यहे। या तेरे स्नाने जाने मे

यात्रा का भीत। दाकद का।

१२२ जबं लोगों ने मुम्म से कहा कि दम यदीवा के मधन की चर्ल

तव में श्रानन्दित हुआ। २। हे यदश्लेस तेरे फाटकों के भीतर इम खरे हो गये हैं॥ ३। दे यस्थलेस् तू रेसे नगर के समान बना दे जिस की घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। 8। बहा याद् के गीत्र गीत्र के लेगा यदीवा के नाम का धन्यवाद करने की जाते हैं यह इसारल के लिये चितानी है। ५। वहां ता न्याय के सिंहासन दाजद की घराने के लिये धरे छुए हैं॥ है। यहणलेम् की शांति का बर मांगा तेरे प्रेमी कुणल से रहें॥ तेरी शहरपनाट के भीतर शांति बीर तेरे महलें में कुशल दाये॥ द। अपने भाइयों थीर संशियों के निमित्त में कड़ंगा कि तुभ में शांति दोवे ॥ ए । अपने परमेश्वर यहावा के भवन के निसित्त में तेरी भलाई का यद्य करंगा ॥

यात्रा का गीत।

## १२३, हे स्वर्ग में विराधमान

मे खपनो खांखें तेरी खोर लगाता हूं॥

२। देख जैसे दासें की खांखें स्वामियों के हाथ की खोर

श्रीर जैसे दासियों की खांखें स्वामी के हाथ की खोर सगी रहती हैं
वैसे ही हमारी खांखें हमारे परमेश्वर यहावा की खोर सगी तब ली रहेंगी
खब ली वह हम पर अनुग्रह कर है यहावा हम, पर अनुग्रह कर

क्यों कि इस अपमान से बदुत ही मर गये हैं।

8 । इसारा जीव सुव्यिषे के ठट्टी से

पार यहंकारियों के अपमान से

बदुत हो भर गया है।

यात्राका गीत। दाकद का ।

#### १२४. इसायल यह करे

कि यदि इमारी खोर यदीवा न दोता,

२। यदि यदेवा उस समय इमारी खोर न दोता

जव मनुष्या ने इम पर चढ़ाई किई,

३। तो वे इम को तब हो जोते निगल खाते

जव उन का कीप इम पर मड़का था॥

8। इम तब हो जल में दूख जाते

थीर धारा में बह जाते'॥

५। उमंडते' जल में इम तब हो बह खाते॥

६। धन्य है यदेवा

कि उस ने इम की उन के दांतीं से काटे जाने

न दिया॥

श्वारा जीव पत्ती की नाई चिड़ीमार के जाल से कूट गया
 जाल फट गया इस वच निकले॥

द। यदीवा जा साकाश श्रीर पृश्यिवी का कर्ता है दमारी सदायता उसी के नाम से द्वाती है॥

यात्रा का गीत।

## १२५ जी पदीवा पर भरीचा रखते हैं

से वियोन् पर्वत के समान दें की टलता नहीं सदा यना रहता है ॥

२। जिस प्रकार यस्थलेस् की चारों श्रोर पदाई दें उसी प्रकार यदीवा श्रपनी प्रका की चारों श्रोर स्रव से ले सर्वदा लें रहेगा॥

३। क्योंकि दुष्टों का राजदब्द धरिर्मपी के भाग पर वना न रदेगा

(२) मूल में प्राभिमानी ।

<sup>(</sup>१) मूल में चढाता।

<sup>, (</sup>१) मूल में, मदो एमारे प्राय के ऊपर चे जाती।

'ऐसा न हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की श्रोर बठाएँ॥ 8। हे यहात्रा मलें। का और सीधे मनवालें। का मला कर॥ ५। पर जी मुहकर टेढ़े प्रथी में चलते हैं। उन की यहात्रा अनर्थकारिये। के स्मा चला देगा इसाएल की घांति मिले॥

यात्राकागीतः।

१२६. ज्ञब यहोवा मिय्योन् के लै।टने-हारी की लीटा ले खाया

तब इम स्वप्न देखनेहारे से द्वा गये।।

२। तब इम खानन्द से इंसने
खीर जयजयकार करने लगें।

तब जाति जाति के बीच कहा जाता था

कि यहावा ने इन के साथ बहे बहे काम

किये हैं।।

३। यहीवा ने एमारे साथ बढे बढे काम किये तो हैं

बीर रव वे दम खानन्दित हुए ॥

8 । हे यहीया दक्षियन देश के नालों की नाई हमारे वधुखों की लीटा ले था ॥

५ । जी खांसू बहाते हुए छेति है

वेा जयजयकार करते हुए लबने पारंगे ॥

६ । चाहे बोनेहारा बीज लिये रेता हुआ चला जाए

पर वह फिर पूलियां लिये जयजयकार करता हुन्ना निरुचय लैाट स्नारगा ॥

यात्रा का गीत । सुलैनान का ।

#### १२७ यदि घर की यहीवा न वनार

तो उस के बनानेदारों का परिश्रम व्यर्थ होगा यदि नगर की रक्षा बहाबा न करे ता रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा ॥ ३। तुम ला सबेरे उठते थीर श्रवेर करके विश्वाम करते थीर दु खमरी रोटी खाते दें। तुम्हारे लिये यह सब व्यर्थ हो दें क्योंकि वह खपने प्रियों को येहि। नींद दान करता है ॥ ३। देखे। लड़के यहावा के दिये हुए भाग है गर्भ का फल उउ की थीर ने व्यटला है ॥ ४। जैसे बीर के हाथ में के तीर वैसे ही जवान के लड़के होते हैं। ४। क्या ही धन्य है वह पुनप लिस ने खपने तर्कण को उन से भर लिया है। वे फाटक के पास शबुखी से बाते करते संकोश

यात्रा का गीत।

न करेगे ॥

१२८. क्या ही धन्य है हर एक जी

श्रीर उस के मागा पर चलता है।

२। तू श्रपनी कमाई की निश्चय खाने पारगा

र्जू क्या ही धन्य होगा श्रीर तेरा क्या ही भला होगा।

३। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवन्त दाख-लता सी होगी

तेरी मेज की चारे। थ्रीर तेरे बालक जलपाई के पैाधे से होंगे॥

8। युन ना पुरुष यद्दाया का भय मानता हा से। ऐसी ही प्राणीय पारगां॥ ५। यद्दांवा तुभी सिय्योन्' से प्राणीय देवे सार तू जीवन भर यद्दणलेम् का कुणल देखता रहे॥ ६। वरन तू प्रपने नाती पातीं की देखने पावे इसारल् की। ण्रान्ति मिले॥

यात्रा का गीत।

## १२८ इसायल् यह करे

कि मेरे बचपन से लोग मुझे खार खार क्रोड़ा देते काये हैं।

<sup>(</sup>१) मूल में हमारा नुष्ट हसी से कीर हमारी जीम करे स्वर के गीत से मर गई। (>) मूल में हमारी बधुक्षाई।

२। सेरे धचपन से वे सुभा की बार, बार क्रेंग देने ने। खाये हैं पर सुक पर प्रवल नहीं हुए ॥ है। इलवादों ने मेरी पीठ के जपर इल चलाया थ्रीर लम्बीलम्बीरेखाएं किई।। 8। यदेश्या धर्मा है चस ने दुष्ट्रों के फदे। की काट डाला है। **५ । जितने सिय्योत् से येर रखते हैं** उन सभी की आशा टूटे श्रीर उन की पीक्षे **टटना पहे** ॥ है। ये इत पर की घास के समान दी का यड़ते न यडते मूख जाती है, । जिस से कोई लबैंया अपनी मुट्टी नहीं भरता न प्रतियो का कोई यांधनेदारा अपनी अकवार भर खेता है। ८। थीर न याने जानेदारे कहते हैं कि यदे।या की षाशीप तुम पर दीवे इम तुम की यदेखा के नाम से पाशीर्याद देते है ॥

यात्रा का गीत।

१३०. हे यदेखा में ने ग्रांचरे स्थानी में से सुभ को पुकारा है।

२। दि प्रमु मेरी सुन तिरे कान मेरे शिडशिङ्गने की ग्रीर ध्यान से लगे रहे॥

३। देपार्यदितू श्रधर्म के कामी का लेखाले

तो हे प्रभु कीन खडा रह सकेगा॥, ४। पर तू समा करनेहारा है

विस से तेरा भय माना जाए॥

५। मैं यदे। या की याट बीएता हू मैं की से उस की याट बीएता हू

थीर मेरी श्राणा उस की घवन पर है।

६। यटकर जितना भार की चाहते हैं यदकर जितना भार की चाहते हैं

(१) मूस में तेरे पास शमा है।

चस से भी श्राधिक में यदे। या की जी से पहता हू ॥

०। इसारल् यदे। या की आशा समाये रहे

क्योंकि यदे। या करणा करनेहारा
कीर पूरा कुटकारा देनेहारा है ।।

८। इसारल् की सारे श्रधम्मे के कामी से

वही कुटकारा देगा ॥

गामा का गीम। दासद का।

यहोधा न तो मेरा मन गर्बी है

श्रीर न मेरी दृष्टि घमरूड भरी

श्रीर न मेरी दृष्टि घमरूड भरी

श्रीर न मेरी दृष्टि घमरूड भरी

श्रीर ने मेरे निये पाधिक

कठिन हैं

उन से में काम नहीं रखता ॥

३। निश्चय में ने प्रपने मन की शान्त श्रीर

खुप कर दिया है

जैसा दूध छुड़ाया दुया लड़का श्रापनी मा की

गोद में रहता है

धैसे ही दूध छुडाये हुए सड़के के समान मेरा

मन भी रहता है।

यद्दीश्राकी साधा समाये रहे॥ यात्राका गीत।

३। इशारल् ग्रव से से सदा लें।

१३२, ही यहाया दाजद के लिये

चस की सारी दुर्दशा की स्मरण कर ॥

३। उस ने यदीया से किरिया खाई
श्रीर याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी,

३। कि निश्चय में तब लें न श्रापने घर में
प्रयेश करंगा
न श्रपने पलंग पर चहुंगा,

४। न श्रपनी खांखों में नीद
न श्रपनी पलकों में सपकी श्राने दूंगा,

१। जदा लें। मैं यदीया के लिये एक स्थान

<sup>(</sup>१) नूल में यहाया को पास करवा भीर वशी को पास सहुत खुटकारा है। (२) नूल में जीय की। (३) नूस में नापर। (३) नूस में नेरे ऊपर रहता। (३) नूस में, ग्रापने घर के डेरे में।

प्रश्रीत् याकूष के सर्वश्रीक्तिमान के लिये नियास न पार्ज ॥

६। देखें। इस ने स्प्रांता में इस की चर्चा मुनी इस ने इस की चन के खेती में पाया है। १। खाखों इस उस के नियास में प्रवेश करे इस उस के चर्थों की सैकी के खारी दरहवत्

करे ॥

द। दे यद्दावा उठकर ष्यपने विश्वामस्त्रान में श्रापने सामर्थ्य के सन्दूष्त समेत श्रा॥ १। तेरे याजक धर्मों के वस्त्र पदिने रहें श्रीर तेरे भक्त लेगा जयजयकार करे॥ १०। श्रापने दास दासद के लिये श्रापने श्रामिषक की प्रार्थना केत सुनी श्रनसुनी

न कर¹ ॥

१९। यद्योवा ने दासद से सञ्ची किरिया प्राई खीर वह ससे न मुक्तरेगा

कि में तेरी गट्टी पर तेरे एक निज पुत्र की। वैठाकमा ॥

१२। यदि तेरे वंश के लेगा मेरी वाचा की पार्ल श्रीर की चितीनी में उन्दे सिखाइंगा उम पर चर्ले

तो चन के यंश्र के लाग भी तेरी गड्डी पर युग युग बैठते चले लाएंगे॥

१३। क्योंकि यदे। द्या ने सिय्ये न् की श्रपनाया

थीर श्रपने निवास के लिये सादा है॥

पह । यह ते। युग युग के लिये मेरा विश्वामस्थान है

यदों में रहूगा क्यों कि मै ने इस की चादा है।।
१५। मै इस में की भेरजनवस्तुकी पर क्योंत

ष्राशीय दूगा

भीर इस में के दिरिड़ों को रोटी से तृप्त करंगा। १ई। भीर में इस में के यानको को उद्घार का

यस्त्र परिनादंगा

भीर इस में के भक्त लेगा असे स्वर से अयजय-कार करेगे॥

१७। यहां में दालद के एक सींग स्गालंगा

(१) नूस में अमिपिक्त का मुख न फेर दे।

में ने खपने खिभपिक्त के लिये एक दीयक तैयार कर रक्रका है॥

१८। में उस के श्रुष्ये। की ती सङ्जाका श्रस्त्र परिनाकमा

पर उसी के सिर पर उस का मुक्तुट शामायमान रहेगा॥

यात्रा का गीत । दाछद का ।

१३३ देखा यह क्या हो भली खार क्या

कि भाई लोग खापन में मिले रहें ॥
२। यह तो उस उत्तम तेल के समान है
जो हाइन के सिर पर हाला गया
खीर उस की दाड़ी पर घटकर
उस के चस्त्र की छोर तक पहुंच गया,
३। या हमान की उस खोस के समान है
सो मियोन् के पहाड़ी पर गिरे
यहीया ने तो यही
सटा के जीवन की खाशीय ठहराई है॥

यात्रा का गीत।

१३४. हे यदाया के सब सेवकी सुनी तुम की रात रात बहाया के भवन में खड़े रहते ही

यदें। या की धन्य करे। ॥ २ । प्रपने दाय पवित्रस्थान में उठाकर यरोवा की धन्य करें। ॥

३। यष्टीया जी श्राकाश सीर पृथियी का कर्ता है

से। मिय्योन् में से तुक्ते प्राजीय देवे॥

१३५. याह की म्तुति करे। पदीया की नाम की स्तुति

करा

ये यद्देश्या के सेवको तुम म्तुति करे।॥ २। तुम जे। यद्देश्या के भवन में

(१) मूल ने ह्युलूबाह्।

व्यर्थात् इसारे परमेश्वर के भवन के व्यांगनों में खडे रहते हो, इ। याद् की स्तुति करी क्योंकि यदावा भला है उस के नाम का भजन गाम्रो क्वोंकि यह मनभाक है। ४। याद् ने ती याकूत्र की अपने लिये चुना अर्थात् इसारल् को अपना निज धन दोने के लिये चुन लिया है। ध। में तो स्नानता हू कि इमारा प्रभु यदात्रा सारे देवताथों से महान् है। ६। ने। भुक्त पदीया ने चादा से। उस ने श्राकाण श्रीर पृष्टियो श्रीर समुद्र श्रीर सब गहिरे स्थाना में किया है। । यह पृथियो की होर से कुहरे चठाता श्रीर वर्षा के लिये विजली वनाता थीर पवन की अपने भंडार में से निकालता है। , ,८। एस ने मिस में क्या मनुष्य क्या पशु सय के परिले। हों का मार हाला ॥ र । हे सिख इस ने तेरे मध्य मे फिरीन और उस के सब कर्माचारियों के बीच चिन्द थे।र चमत्कार किये ॥ १०। उस ने बहुत सी जातियां नाग्र किई थीर सामधी राजाओं की, १९। प्रर्थात् रमेरियो के राजा सीधान् को थीर घाणान के राजा ग्रीम की ग्रीर कनान् के सारे राजाकी की घात किया, १२। ग्रीर उन के देश की छांटकर खपनो प्रजा इशाएल को भाग दोने के लिये दे दिया ॥ १३। दे यदावा तेरा नाम सदा का है चे यदीया निम नाम से तेरा समरण दीता दे सा पीठी पीठी बना रहेगा॥

वे मनुष्यों की बनाई हुई हैं। **१६। उन को मुंद तो**ारहता है पर ये बाल नहीं सकतीं चन के शांखें ता रहती हैं। **पर वे देख नहीं** सकतीं ॥ 49 । उन के कान ते। रहते हैं पर वे मुन नहीं न उन के फ़्रुक्सी सांस चलती है॥ १८। जैसी वे हैं वैसे ही उन के वन।नेहारे श्रीर उन पर के सब भरे।सा रखनेहारे भी दे। जाएंगे॥ १९। हे इसारल् के घराने यदे।या की धन्य फद , प्रे दास्न को घराने यदे।बा की धन्य कप्र ॥ ' २०। हे लेकी के घराने यहावा की धन्य कह दे यदाया के हरवैया यदावा का धन्य कहा । २१। यदीया जा यदशलेम् मे वास करता दै से। सिय्योन् मे धन्य करा जावे याद् की स्तुति करे। ॥

# १३६ यहावा का धन्यवाद करी क्यों-

वस की कर्या सदा की है।

। जो ईफ्टों का परमेक्टर है उस का धन्यदाद

करो।

उस की कर्या सदा की है।

३। जी प्रमुखे। का प्रमुद्दे उस का धन्यवाद करे। उस की करुणा सदा की है॥

8। उस की केरिकार की के खड़े खड़े आश्चर्यकार्म नहीं करता

· उस की करुगा सदा की है।। ·-

भू। उस ने अपनी खुद्धि से प्राक्षाश बनाया

चस की करणा सदा की है।

दै। उस ने पृथियों को जल को जपर फैलाया इस की करूमा सदा की है।

चस की करणा सदा की है।

9। उस ने बही बही ज्योतियां बनाई -उस की करणा सदा की है,

(१) मूल में, स्ट्लास्यास्।

१४। यद्दीवा ते। खपनी प्रजा का न्याय चुकारगा

श्रीर श्रपने दासें। की दुर्दशा देखकर तरस खारगा॥

१५। प्रान्यकातियों को मूरत सीना चान्त्री ही है (१) मूल में हम्रजूयाहा (२) मूल में. भेजे।

द। दिन पर प्रभुता करने के लिये सूर्य्य की उस की करणा सदा की है, र । श्रीर रात पर प्रमुता करने के लिये चन्द्रमा बीर साराग्रख की उस की करणा सदा की है, , १०। उस ने मिसियों के पहिलाठी की मारा उस की कर्या सदा की है, ११। श्रीर उन के बीच से इसारालियां की उस की करुणा सदा की दै, १२। वसवना द्वाय थ्रीर बढ़ाई दुई मुका से निकाला उस की करुया सदा की है॥ १३। उस ने लाल समुद्र की खगड खगड कर टिया चस की करुया सदा की है, 98 । श्रीर इस्रारल् की उस के बीच से पार कर दिया चर की करुणा सदा की है, १५। श्रीर फिरीन की सेना समेत लाल समुद्र में भठक दिया उस की करूणा सदा की है। १६। घड अपनी प्रका की जगल में ले चला उस की करणा सदा की है। १७। उस ने ब्रहे बहे राजा मारे चस की करुया सदा की है। १८। उस ने प्रतापी राजाकी की

उस की करणा सदा की है,

चस की करूणा सदा की है,

चस की करवा सदा की है.

उस की करुणा सदा की है,

उस की करवा सदा की है।

सिये दे दिया

9ए । एमेरियों को राजा सीहान की

२०। श्रीर बाशान् के रासा थोग् की घात किया

२९। ग्रीर उन के देश की भाग होने के लिये

२२। खपने दास इस्तार्शसर्यों को मारा होने की

व्ह। उस ने इसारी दुर्दशा में हमारी सुधि लिई

साम्रो ॥

उस की करणा सदा की है, २८। ग्रीर इस की देशियों से छुड़ाया है उस की करुणा सदा की है। २४। यह सारे प्राणियों की खादार देता है उस की करुणा सदा की है। ६६। स्वर्गवासी ईग्वर का घन्यवाद करे। उस की करूणा सदा की है।।

# १३७ बाबिल् की नदरी के किनारे हम

श्रीर सिय्यान् की स्मरण करके रादिये॥ २। उस के बीच के सजन्वकों पर धम ने अपनी जीगाओं को टाग दिया। ३। फ्योंकि जो एम की यक्षुए करके ले गये घे उन्दें। में यहां हम से गीत गायाना चाहा थीर दमारे क्लानेहारी ने हम से ग्रानन्द चाहकर सियोज् के गीता में से इमारे लिये कोई गीत

8। इस यदीया की गीत की पराये देश में क्योकर गाएँ॥ ४। हे यब्थलेस् यदि मै तुभी भूल बाक तो मेरा दक्तिना दाय मूठा है। जारे ॥ ६। यदि में सुभी स्मरण न रक्खं यदि मे यह ग्रलेम् की भयने सारे खानन्द से श्रेष्ठ न जातूं तो मेरी जीभ तालू से विषट जार ॥ ९। दे यहे। या यहणलेम् के दिन के। एदे। मियों

के विषय समरण कर

कि विक्यों कर कहते चे ठाओं। उस की नेव से का दी ॥

८। हे वावेल्। तू जो उजहनेवाली है क्या ही धन्य वह दोगा जो तुक से रेसा ही वर्ताव करेगा

، जैसा तूने इस से किया ई।॥

(१) मूल में गीत के यवन। (२) मूल में भूल जाए। (१) मूल में हे यायेल की बेटी।

र । क्या दी धन्य वह देशा ना तेरे बच्चों की पकड्कर

कांग पर पटक देगा ॥

दाजद का।

# १३८. में कारे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा

देवतायी के सम्दने भी में तेरा भवन गावगा ॥ २। मे तेरे पवित्र मन्दिर की स्रोर दख्डवत् करूंगा

थीर तेरी करता थीर सम्चाई के कारण तेरे नाम का धन्ययाट करंगा

क्यों कि तू ने ऐसा घचन दिया दे जो तेरे बडे नास से भी घळकर है।

३। जिस दिन में ने युकारा चर्चा दिन तू ने मेरी सुन लिई

बीर मुक्त में यल देकर दियाय वधाया ॥ ४। पे यद्दीया पृणियी के सारे राजा तेरा धन्य-वाष्ट्र करेगे

ष्योंकि उन्दे। ने तेरे घचन सुने हैं॥ ५। श्रीर वे यहावा की गति के विषय गाएंगे क्योंकि यहावा की महिमा बही है। ६। यदापि यदीवा महान् है तीभी वह नम् गनुष्य की ओर हाष्ट्रि करता है पर श्रष्टंकारी की दूर थी से पविचानता है। । चादे में सकट के बीच में रहा तीभी तू

मुमे जिलाएगा तू मेरे कोपित शत्रुश्री के विक्ष दाथ वढाएगा थीर ग्रपने दक्षिने द्वाच से मेरा उद्घार करेगा॥

८। यदेश्या मेरे लिये स्वयं क्षुक्र पूरा करेगा दे यदे। वा तेरी करणा सदा की है

त्र अपने दाघों के कार्यों की त्यारा न कर। प्रधान बजानेहारे के लिये। दाकद का भनान।

१३६. हे यदेश्या तू ने मुक्ते जर्चिकरं जान लिया है॥

२। तू मेरा चठना घेठना जानता

(१) मूल में चलु।

श्रीर मेरे विचारा की दूर से भी समक्ष लेता है। ३। मेरे चलने थै।र लेंडने की तूमली मांति कानबीन करता

श्रीर मेरी सारी चालचलन का भेद जानता है। 8। क्षीर दे यहावा मेरे मुद्द में ऐसी कोई वात नहीं

जिसे तू पूरी रीति से न जानता है। ॥ **५। तूर्न मुक्ते खागे पीक्टे घेर रक्**खा श्रीर अपना द्वाच सुक पर रक्के रहता है। ६। यद ज्ञान मेरे लिये बहुत कठिन दै यह गमीर' खार मेरी समक्ष से खाहिर है ॥ में तेरे श्रात्मा से भागकर किछर जाके वा तेरे साम्दने से किधर भागू ॥ द। यदि में स्राकाश पर चकुंता तू बहा है श्रीर यदि मे अपना विक्रीना अधीलोक मे विकार्ज ते। वहा भी तू है।

९। यदि में भेार को किरेगा पर चठकर समुद्र के पार बष्टै॥

१०। ते। वदां भी तू अपने दाय से मेरी अग़-वाई करेगा

ग्रीर श्रपने दहिने दाध से मुक्ते पक्ष हे रहेगा ॥ १९। थ्रीर यदि में कड़ अधकार में तो में किय नार्जगा

ग्रीर मेरी चारीं ग्रीर का उन्नियाला रात का यंधेरा हो जाएगा,

१२। तीमी श्रंधकार तुम से न व्रिपाएगा रात ते। दिन के तृख्य प्रकाश देशी ग्रंधियारा ग्रीर उजियाला दोनों एक समान द्वारी ॥

**९३। मेरे मन का स्वामी ते। तू है** तू ने मुक्ते माता को गर्म मे रचा॥ 98। में तेरा धन्यवाद कहंगा इस लिये कि में भयानक श्रीर श्रद्धत रीति से रचा गया तेरे काम ता बाश्चर्य के हैं खीर में इवे भली भांति जानता हूं॥

(१) मूल में. जरे पर। (२) मूल में की पख उठाकर।

(१) मूल में पिछले भाग में वस् ।

१५ । जब में ग्राप्त में बनाया जता ग्रीर पृथिवी के नीचे स्थानें मे रचा जाता था सब मेरी इड्रिया सुभ से कियो न घों। १६। तू मुक्ते गर्भ में देखता था ा ग्रीर मेरे सब पड़ की दिन दिन बनते जाते थे क्षेत्र रखे जाने से पहिसे तेरी पुस्तक में लिखे हुए घे॥ १९। श्रीर मेरे लिये तो है ईव्दर तेरे विचार क्या ही प्रिय है उन की संख्या का जीह क्या ही यहा है। १८। यदि मै उन की गिनता तो वे वाल की किनकीं से भी प्रधिक ठहरते जब में जाग उठता हू तब भी तेरे सग रहता हू॥ १९ । हे ईश्कर निश्चयं तू दुष्ट की घात करेगा ई इत्यारी मुक्त से दूर ही जाग्री॥ २०। क्यों कि वे तेरा घर्चा चतुराई से करते हैं तेरे द्रोद्यी तेरा नाम मूठी व्रात पर लेते है॥ २१। हे यहे। बा क्या में तेरे वैरिया से बैर न रबख थीर तेरे विरोधियों से स्ठ म जाक ॥

स्वार तर विस्तियों से स्वेत स्वास ॥

स्वार में उन से पूर्ण वैर स्वता हू

में उन की खपने शत्रु करके मानता हू॥

स्वार है ईच्छर मुसे जांचकर जान ले

मुसे परखकर मेरी चिन्ताक्षी की जान ले॥

स्वार है कि नही

खीर सदा के मार्ग में मेरी सामार्ग कर ॥

थीर सदा के मार्ग में मेरी ख्रगुद्धाई कर ॥ प्रधान मनानेहारे के लिये। दाकद का। भनन।

१४० हे यहावा मुक्त को बुरे मनुष्य से वचा से

चपद्रवी पुरुष से मेरी रहा कर ॥ २ । क्यों कि उन्हों ने मन में युरी क्रस्पनाएं किर्देष्ट

वे लगातार लड़ाइयां मचाते हैं। ३। इन का बालना सांप का काटना सा है उन के मुद्द में नाग का सा विष रहता है। सेला ॥ १ । दे यहावा मुक्ते दुष्ट के हाथों से घचा उपद्रवी पुरुष से मेरी रज्ञा कर क्योंकि उन्हों ने मेरे पैरों के खमकाने की युक्ति किई है॥

ध । धमिण्डियो ने मेरे लिये फंदा ग्रीर पासे लगाये श्रीर पध के किनारे जाल विकाया उन्हों ने मेरे लिये फंसरिया लगाई है । येका ॥ दें। दे यहावा में ने तुमा से कहा है कि तू मेरा ईश्वर है

हे यहावा मेरे शिक्शिकाने की खेर कान लगा।

। हे यहे वा प्रभु हे मेरे सामर्थी उद्घारकर्ता।

तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रहा किई है।

। हे यहावा दुष्ट की इच्छा की पूरी न कर
स्व की युरी युक्ति की सफल न कर नहीं ती

यह घमगड करेगा। वेला।

रं। मेरे घेरनेहारीं के चिर्पर
उन्हों का विचारा हुन्ना जन्मात पड़े॥

१०। उन पर ग्रंगारे डाले जाएं
वे ग्राग में गिरा दिये जाएं
ग्रेगर मेरे गड़ेही में गिरे कि वे फिर चठन
सकी॥

११ । वक्तवादी पृथिवी पर स्थिर नहीं दीने का उपद्रवी पुष्प की व्युराई गिराने के लिये प्रदेर करेगी द

पर। चे यदे। वा सुमें निण्चय है कि तू दीन जनका

थीर दरिदों का न्याय चुकाएगा॥ १६। निःसंदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे

सीधे लेगा तेरे सन्मुख वास करेगे ॥ दाकद का। मंजन।

१४१ है यहांवा में ने तुम्ने पुकारा है

जब मै तुभ की। युकाब तब मेरी खोर कान लगा।

<sup>(</sup>१) मूस में चम्हाने सापा की नाई प्रपनी सीम तेल

<sup>(</sup>१) मूल में होठो के भीचे। (२) मूल में हे नेरे बद्धार के यता (२) मूल में उन्हों के होठो का उत्पात।

>। मेरी प्रार्थना तेरे साम्दने सुगन्धपूप श्रीर मेरा द्वाच फैलाना सध्याकाल का स्रज्ञबलि ठहरे॥

 ३। हे यहे। व्रा मेरे मुख पर पहरा वैठा मेरे हे। ठें के द्वार की रखवाली कर ॥

8। मेरा मन किसी घुरी घात की श्रीर फिरनेन दे

में ग्रनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामे। में न लगू

श्रीर में उन के स्वादिष्ठ भोजनवम्तुश्री में से कुछ न खाजे॥

ध । धर्मी मुकः को मारे ते। यद कृषा मानी बारगी

चीर यह मुमे ताडना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठचरेगा

में अपने सिर के लिये उसे नाइ न कर्ड ' लोगों के सुरे काम करने पर भी में प्रार्थना में लक्ष्तीन रहूगा॥

दा उन को न्यायी छोग को पास गिराये गये श्रीर उन्हों ने मेरे यसन सुन लिये क्योंकि बे मधुर देखा

श्रीसे भूमि में इल चलने श्रीर ठेले फूटने के समय
 इमारी छोड़्यां प्रधोलोक के मुद्द पर कितराई
 छुई है।

द। पर दे यदावा प्रभु मेरी खार्खे तेरी ही खोर लगी दें

में तेरा श्ररणागत हू तू मेरा प्राय जाने न दे ॥ ९ । मेरे लिये लगाये हुए फंदे से

चीर अनर्थकारियों की फंसरियों से मेरी रक्षा कर॥ १०। दुष्ट लेगा अपने कालों से आप ही फर्से चीर उस अवसर में में वस निकर्त ॥

दाकद का नस्कील्। जब वह गुका में या। प्रार्थना।

१४२ में यद्याया की दोहाई देता में यद्याया से विद्यार्थ है।

३। में अपने शोक को बातें उस में खोलकर कहता

(१) मूल में उस के साम्हने उपहेलू गा।

मै अपना संकट उस के आगे प्रगट करता हू॥

३ । जब मेरा आतमा ठया हुआ था तब तू

मेरी दथा को जानता था

जिस रास्ते से मै जानेबाला था उसी मे उन्दों ने

मेरे लिये फंटा लगाया॥

 ४। मेरी दिइनी खोर देख कोई मुझ को नहीं पश्चितता , ,

मेरे लिये घरख कहीं नहीं रही मुझ की कोई नहीं पूछता॥

प्र। ई यदीवा में ने तेरी दीवाई दिई है में ने कवा तू मेरा शरणस्थान है मेरे जीते जी तू मेरा भाग है।

६। मेरी चिल्लाइट की ध्यान देकर सुन क्योंकि मेरी वड़ी दुर्देशा हो गई है

जो मेरे पीके पड़े है उन से सुक्ते बचा ले क्योंकि वे सुक्त से खांधक सामर्थी है ॥

श्वम को वन्दीगृद से निकाल कि मै तेरे
 नाम का धन्यवाद कर्ष
 धर्मी लोग मेरी चारों खोर खाएंगे
 इस लिये कि तू मेरा उपकार करेगा।

दाकद का भजन।

१८३. हे यदीवा मेरी प्रार्थना सुन मेरे गिस्टिंगिसाने की ग्रोर कान लगा तू जी यद्वा श्रीर धर्मी है से मेरी सुन ले॥ २। श्रीर प्रवने दास से मुकद्दमा न उठा क्योंकि की ई प्रार्थी तेरे लेखे में निर्देश नहीं ठद्दर सकता॥

३। शत्रु ते। मेरे प्राय का ग्राइक दुष्रा डच ने मुक्ते दूर करके मिट्टी में मिलाया ' 'खैर सुभी छेर दिन के मुरे दुखों के समान श्रंधेरे स्थान में डाल दिया है ॥ '

४। मेरा श्रात्मा ठया दुखा है मेरा मन विकल है॥

ध । मुक्ते प्राचीनकाल के दिन स्मरण प्राते हैं में तेरे सब प्रद्वुत कामें। पर ध्यान करता

(१) भूल में. मेरा पय।

(२) नूस में प्रापनी सञ्चाई ग्रीर धार्मिकता से।

श्रीर तेरे काम की सेचिता हू ॥
६। में तेरी श्रीर श्रपने हाथ फैलाये हू
पूखी भूमि की नाई में तेरा प्यासा हू। केला ॥
७। हे यहांचा फुर्ती करके मेरी सुन से
क्योंकि मेरा प्राया निकलने पर हैं
सुभ से श्रपना सुह न फेर से
ऐसा न ही कि मैं कबर में पढ़े हुश्री के समान
ही जाई ॥
८। श्रपनी करणा की बात मुमें तहके सुना
क्योंकि में ने तुभी पर भरेशा रक्खा है
जिस मार्ग से मुभे चलना है सा मुभ की
बता दे

र । दे यद्देश सुमें धत्रुक्षों से बचा ले मैं तेरी द्दी खाड में खा किया दू॥ प०। मुम्म की यद्द सिखा कि मैं तेरी इस्टका

क्यों कर पूरी कर क्यों कि मेरा परमेश्वर तूड़ी है

तेरा क्यात्मा तो भलाई से। मुक्त की धर्मी के मार्ग में से चला

प्या प्रमिष्य प्राप्ते नाम के निमित्तजिला

तू जो धर्मी है से मुक्त को सकट से कुडा।
१२। खीर करुणा करके मेरे श्रृत्यों की
सत्यानाश कर

खीर मेरे सब सतानेहारा की नाश कर क्योंकि में तेरा दास हू॥

दाखद का।

१८४ ध्रान्य है यदीया को मेरी चटान है वह मेरे हाथो को लहने है। यह मेरे लिये कारणानिधान ख्रीर ग्रक् कवा स्थान ख्रीर कुडानेहारा काल ख्रीर प्रारम्थान है

मेरी प्रका की मेरे वश्व में बच्ची रखता है। इ। दे यदीवा मनुष्य क्या दे कि तू उस की सुधि लेता है

थादमी क्या दै कि तू उस का कुछ लेखा करता है॥

8। मनुष्य तो सांस के समान है उस के दिन मिटती हुई काया के समान हैं॥ ५। हे यहावा अपने स्वर्ग की नीचे करके चनर व्या

पहाडो की छूतव उन से धूश्रां उठेगा ॥ ६। विजली कड़काकर उन की तित्तर वित्तर कर श्रपने तीर चलाकर उन की घयरा दे॥

 श्रपने द्राध कपर से वकाकर मुक्ते चवार खार मदासागर से अर्थात् परदेशियों के वश से छुडा ॥
 । उन की मुद्द से ता व्यर्थ वार्त निकलती दें

धीर उन की दक्षिने हाथ से धेाखे के काम देति हैं।

र । दे परमेश्वर में तेरी स्तुति का नया गीत गार्जगा

मै दस तारवाली सारंगी वजाकर तेरा भजन गाजंगा॥

१०। तूराकायो का चढ़ार करता योर प्रयत्ने दास दाकद की तलवार की मार से वचाता है॥

९९। तू मुक्त की उठार ग्रीर परदेशियों के ठाण से हुड़ा

जिन के मुद्द से व्यर्थ वाते निकलती श्रीर उन के दोंदने दाथ से धेखे के काम दाते दें पर 1, दमारे बेटे जी जवानी के समय पाधी की नाई बढ़े हुए दो

हमारी खेटियां की उन कीनेवाले पत्यरी के समान दें। की मन्दिर के पत्यरा की नाई वनाये जाएं,

<sup>(</sup>१) मूल में नेरा खाला मिट गया। (३) मूल में घठाता। (३) मूल में घठाता। (३) मूल में, ध्रमुक्षिया से।

<sup>(</sup>१) मूल में उन का दहिना हाय मूंठ का दहिना हाथ है।

१३। इसारे खते जो भरे रहें श्रीर उन में भारत माति का खन्न धरा जार इसारी भेड़ वकारयां जो इसारे मैदानें में इजारें। इजार बच्चे जने, १८। इसारे वैल जो खूब लदे हुए हों इस पर जो न टूट पडना श्रीर न हमारा निकल जाना

श्रीर न इमारे चैकिंग में कुछ रोना णीटना ही, १५। इस दशा में जी राज्य है। से। स्था ही धन्य है। बा

जिस राज्य का परमेश्वर यद्योधा है से क्या हो धन्य है॥

स्तुति । दाखद का ।

१८५ हे मेरे परमेश्वर हे राजा मे तुमे चराद्र्या

थीर तेरे नाम की सदा सर्वदा धन्य कदता ्रह्मा॥

२ । दिन दिन में तुभ को धन्य कदा करंगा खीर तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूगा। ३। यद्दीवा मद्दान् सीर म्तुति के खित योग्य दे खीर उस की खडाई जाम दे॥

8। तेरे कामों की प्रशंचा थ्रीर तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन

पोढ़ी पोढी होता चला जाएगा ॥
५। में तेरे रेश्वर्ण की महिमा के प्रताप पर
श्रीर तेरे भांति भांति के श्राश्चर्णकर्मी पर
ध्यान कड़ेगा ॥

ई। क्रीर सेता तरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे

धीर में तेरे यह यह कामी का वर्णन करंगा।

। लेगा तेरी यही मलाई का स्मरण करके

उस की चर्चा करेगे

श्रीर तेरे धर्म का जयजयकार करेंगे ॥ द। यदीवा अनुग्रदकारी श्रीर दयालु विलम्ब में कीप करनेद्वारा श्रीर श्रीत कन्यामय है॥ ९। यदीवा सभी के लिये भला है थीर उस की दया उस की सारी सृष्टि पर है। १०। हे यहावा तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी

श्रीर तेरे भक्त लोग तुमे धन्य कहा, करेगे ॥ ११। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेगे श्रीर तेरे पराक्रम के विषय वाते करेंगे, १२। इस लिये कि वे खादमियों की तेरे पराक्रम

का काम
कीर तेरे राज्य के प्रताय की महिमा प्रगट करें।
१३। तेरा राज्य युग युग का
धीर तेरी प्रमुता चारी पीठियों की है।
१८। यहावा सब गिरते हुकों की समालता
कीर सब भुके हुकों की सीधा खडा करता है।
१५। सभी की खांखें तेरी कोर लगी रहती हैं
कीर तू हन की खाहार समय पर देता है।
१६। तू खपनी मुट्टी खोलकर
सब प्राणियों की खाहार से तृप्त करता है।
१०। यहावा खपनी सारी गांत में धर्मी
कीर खपने सब कामी से करणामय है।
१८। जितने परोवा की पुकारते हैं खर्थात् जितने

उस को सञ्चाई से पुकारते हैं उन सभे। के यह निकट होता है ॥ १९। यह अपने डरवैंथें की इच्छा पूरो करेगा श्रीर उन की दे।हाई सुनकर उन का उद्घार करेगा॥

२०। यद्दीवा, अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा पर सब दुष्टों की सत्यानाम करता है। २९। में यद्दीवा की स्तृति कर्बगा चीर सारे प्राची उस के पवित्र नाम की सदा सर्वदा धन्य कदते रहें।

### १४६. याह् की स्तुति करे।

द्दे मेरे मन यदे। या की स्तुति कर॥ २। मे जीवन भर यदे। या की स्तुति करता रहुगा

(१) मूख में एख़ुलूयार्।

अब लों में बना रहूंगा तब लों में खपने परसे-श्वर का भजन गाता रहंगा॥ ३। तुम प्रधानीं पर भरीसा न रखना न किसी प्रादमी पर स्पोकि उस में उद्घार करने की शक्ति नहीं॥ 8। उस का प्राया निकलेगा वह मिट्टी में मिल उसी दिन उस की सब करपनाएं नाग हो सारंगी ॥ ध । क्या ही धन्य वह है जिस का सहायक याकुष का ईश्वर दी श्रीर जिस का आसरा श्रपने परमेश्वर पदीवा पर हो। ॥ ६। वह याकाश थीर पृथिवी थीर समुद्र खीर उन में जा कुछ है सब का कर्ता है थीर वह श्रपना वचन सदा ले। पूरा करता रहेगा ॥ ध वह पिसे हुक्रों का न्याय चुकाता थीर भूखें। की रे।टी देता है यद्दीयां बन्धुर्थां की कुड़ाता है। ८। यहीया अधेर की बांखे देता है यद्वीवा भुक्ते दुखों की सीधा खडा करता है यदेवा धर्मियों से प्रेम रखता है। ए। यद्वावा परदेशियों की रक्षा करता थीर वपमूर थीर विधवा की ती सम्भालता है पर दुष्टों के मार्ग की टेंका मेका करता है। १०। हे सिय्योन् यद्दीवा सदा सी तेरा परमेश्वर पीकी पीकी राज्य करता रहेगा याद् की स्तुति करे। ॥

#### १४७ याह् की स्तृति करे।

सर्वेकि अपने परप्रेश्वर का भजन गाना श्रद्धा है वह मनभाद्भा है स्तुति करनी फबती है। २। यहेक्षा यहश्रसेम् की वसा रहा है वह निकाले हुए इसार्यास्थी की स्कट्टा कर रहा है।

(१) मूल ने इल्लुबाह्।

३। यह खेदित मनयालें की चंगा करता
थीर उन के शेक पर पट्टी खंधता है।

8। यह तारी की गिनता
थीर उन में से एक एक का नाम रखता है।

५। हमारा प्रभु महान् थीर ख्रांत समर्थों है

इस की खुंद्वि बाबार है।

६। यहावा नम्र लेगों की सम्मालता
थीर दुष्टों की मूमि पर गिरा देता है।

९। धन्यवाद करते हुए यहावा का गीत गाओ
खीया बसाते हुए हमारे परमेश्वर का भसन
गाओ।

द। यह प्राक्षाण को मेघों से का देता श्रीर पृथिवी के लिये मेंद्र की तैयारी फरता श्रीर पहाड़ें पर घास स्माता है॥ ९। यह पशुषों की श्रीर कैंवि के बच्चों की जी पुकारते हैं

खाद्यार देता है।। १०। न तो यह घोड़े के बल की चादता खीर न पुरुष के पैरीं से प्रसन्न द्वाता है।। १९। यहाया खपने डरवैयों ही से प्रसन्न द्वाता है खर्षात् उन से की सस की करवा की खाद्या

लगाये रहते हैं॥

१२। दे यस्थलेम् यदाया की प्रशंसा कर दे सिय्योन् श्रपने परमेश्वर की स्तृति कर ॥ १३। क्योंकि उस ने तेरे फाटकों के सेस्डों की दूरु किया

श्रीर तेरे लडकेवालें के। श्राणीय दिशे है। १४। यह तेरे चिवानें में श्रान्ति देता श्रीर तुम की उत्तम से उत्तम श्रीर तुम की उत्तम से उत्तम श्रीर करता है।

१५। यह पृथियो पर अपनी आचा का प्रचार करता है

चस का यचन खात द्या से दीहता है। १६। यह जन के समान हिम देता थीर राख की नार्ड पाला कितराता है। १९। यह घरफ के टुकड़े गिराता है

(१) मूल में तेरे मीतर तेरे लडकी की।

उस की किई हुई ठगड की कीन सह सकता है।।
१८। वह खाद्या देकर उन्हें गलाता है
वह वायु खहाता है तब जल वहने लगता है।।
१८। वह याकूब की खपना वचन
इसारल की अपनी विधिया,, धीर नियम
बताता है।।
२०। किसी खीर खाति से उस ने रेसा वर्ताव नहीं किया
खीर उस के नियमीं की खीरों ने नहीं जाना
याह की स्तुति करीं।।

#### १४८. याह् की स्तुति करे।

यहावा की स्तुति स्वर्ग में से करें। उस की स्तुति जंचे स्थानों मे करे। ॥ २। दे उस को सारे दूता उस की स्तुति करो दे उस की सारी सेना उस की स्तृति कर ॥ ३। दे पूर्ण श्रीर चद्रमा उस की स्तुति करे। हे सारे क्योतिसय तारी उस की स्तृति करी ॥ ८। हे सब से कंचे बाकाश थीर दे श्राकाश के कपरवाले जल तुम दोनें। चस की स्तृति करे।॥ ध । ये यद्देश्या के नाम की स्तुति करे क्योंकि उसी ने प्रान्ता दिई ग्रीर ये सिरने गये॥ ६। श्रीर उस ने उन की सटा सर्वटा की लिये स्थिर किया है बीर ऐसी विधि ठद्दराई है जा टलने की नहीं ॥ छ। पृष्यियों में से यद्दाया की स्तुति करी हे मगरमच्छा श्रीर गांहरे सागर, द। हे अतिन श्रीर श्रीली हे हिम श्रीर कुहरे है उस का वचन माननेहारी प्रचराह खयार, ए। हे पदाड़े। श्रीर सब ठीले। चे फलदार्क वृक्षे। ग्रीर सब देवदाक्त्री, १०। हे वर्नेले पशुक्री बीर सब घरेले पशुक्री हे रेगनेहारे अन्तुको ग्रीर हे पविवे।,

१९। हे पृष्यित्रों के राजाक्षों कीर राज्य राज्य के सब लोगी।
हे हाकिसी कीर पृष्यियों के सब न्यायियों,
१२। हे जवाना कीर कुमारिया
हे पुर्रानिया कीर वालकों,
१३। यहावा के नाम की स्तृति करी विवाल केवल उसी का नाम महान् है
इस का रेक्टर्य, पृष्यित्री कीर खाकाक के कपर है।
१८। कीर इस ने खपनी प्रजा के लिये एक सींग जंचा किया है
यह उस के सारे मक्तों के खपीय रहनेहारी
प्रजा के स्तृति करी में

## १४६. याह की स्त्रीत करेग

यहाव्या को लिये नया गीत
भक्तीं की सभा में उस की स्तुति गास्त्री॥

३। इस्राएल् स्रापने कर्ता के कारण स्नानिन्दत

दे।

सिस्पोन् को निवासी स्रापने राजा के कारण
सगन हो॥

३। वे नाचते द्वुर उस को नाम की स्तुति करि श्रीर डफ श्रीर वीया बजाते द्वुर उस का मजन गार ॥

8। क्योंकि यद्दीया अपनी प्रजा से प्रसङ्ग रहता है

वह नम् लेगों का च्हार करके उन्हें श्रीमायमान करेगा॥

ध । भक्त लेगा महिमा के कारण दुलचे श्रीर अपने खिकीनां पर भी पड़े पडे अयजप-कार करें॥

६ । उन के फंठ से ईश्वर की सराहना दे।

<sup>(</sup>१) मूल में इल्लुयाह ।

<sup>(</sup>१) मूल में करें। (२) मूल में इल्लुयाइ।

थीर उन के द्वाय में देशारी तलवार रहे, ०। कि वे प्रत्यवातियों से पलटा लें श्रीर राज्य राज्य के लोगों को ताइना दें, ८। थीर उन के रावाश्रों की संकत्तों से थीर उन के प्रतिष्ठित पुरुषा की लोगे की वेडियों से जकड रक्खे, ९। थीर उन की ठदराया दुआ दिग्द दें उस के सारे भक्तों की ऐसी दी प्रतिष्ठा देगों याद् की स्तुति करे। ॥

## १५०. याह् की स्तुति करे।

र्श्वस्य को पवित्रस्थान में उस की म्तृति करी उस को सामध्यें से भर दुर खाकाश्रमगडल में उसी की म्तृति करी॥ २। उस को पराक्रम को कामी को कारण उस की स्तृति करी

(१) गूल में लिखा हुमा। (२) मूल में हल्लुसूयाह ।

उस की ग्रात्यन्त वहाई के ग्रानुसार उस की म्हाति करे। ॥

३। नरिमाा फूंकते हुए उस की स्तुति करे। सारंगी श्रीर योगा यजाते हुए उस की स्तुति करे।।

8। डफ बजाते कीर नाचते हुए उस की स्ताति करे।

सारवाले वाजे श्रीर वांसुली वजासे दुग उस की स्तृति करे।॥

भ । जर्चे शब्दवाली सांभ वजाते हुग उस की ग्तुति करी

स्रानन्द के मदाशब्दवाली काक वजाते हुग उस की स्तुति करे। ॥

६। जितने प्राची है सब के सब पाए की क्तुंति करें पाए की क्तुंति करें।

् (१) मूल ने एल्लूमार्।

#### नीतिवचन।

१ दिन्स के पुत्र इसारल के राजा मुले-मान के नीतित्रचन,॥

३। इन के द्वारा पढनेदारा खुद्धि खीर शिक्षा प्राप्त करे और समभ की वार्त समभे, ३। श्रीर काम करने मे प्रवीणता और धर्म न्याव खीर सीधाई की शिक्षा पाए, १। श्रीर भोलों की चतुराई थीर जवान की ज्ञान श्रीर विवेक मिले, १। श्रीर खुद्धिमान मुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समभदार खुद्धि का उपदेश पाए, ६। जिस से वे नीतियचन चीर दृष्टाना की ग्रीर वृद्धिमाना के वचन चीर दृष्ट्यूटों की समभी॥

 श यद्दावा का भय मानना बुद्धि का मूल है
 बुद्धि खीर शिक्षा की मूठ ही नींग तुस्क जनते है।

८। दे सेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा की सुन श्रीर अपनी साला की सीख की न तज ॥

(। क्योंकि वे माना तेरे चिर के लिये शाभाय-मान मुकुट श्रीर तेरे गले के लिये कण्डे वनंगी ॥ १०। हे मेरे पूत्र यदि पापी लीग तुभी पुसलाएं तो उन की बात न मानना ॥
१९। यदि वे कई कि इमारे स्मा चलः "
इम खून करने के लिये घात लगाएं इम निराधों की ताकः में रहे, ;
१२। इम अधोलोक की नाई उन की जीते और कबर में पढते हुओ के समान उन्हें समुचे निगल आएं.

१३,। एम की सब प्रकार के श्रममील पदार्थ मिली

हम खपने घरे। की लूट से भर लेंगे,

98। तू हमारा साक्ती दी का त .

इम सभी का एक ही वटुआ है।,

98। तो हे मेरे पुत्र उन के साम मार्ग मेन चलना

वरन उन की डगर में पाय भी न धरना ॥

9ई। क्योंकि ये युराई ही करने की दें।

श्रीर खून करने की फुर्ती करते हैं।

98। किसी पत्ती के देखते

जाल फैलाना व्यर्थ होता है।

9=। ये लेगा तो खपने खून के लिये घात

समाते हैं

श्रीर श्रापने घी प्राया की घात की तावा में रक्तों हैं॥

१९ । सब लालियों की चाल ऐसी ही होती है उन का प्राय लालच छी के कारण नाम है। जाता है॥

२०। खुढि सहका में कवे स्वार से खेलती

खीर चीकों में प्रचार करती है।

२९। यह हाटो के सिरे पर पुकारती
खीर फाटकों के बीच

बीर नगर के मीतर भी ये बाते बेलती है कि,

२२। हे भीले लोगो तुम कब लो मेलियन मे

प्रीति रक्खोती . श्रीर हे ठट्टा करनेद्वारी तुम कव ली ठट्टा करना चाद्वाती

थार दे मूर्खा तुम कब लें। चान से वैर रूक्खांगे॥

२३। मेरा डाटना सुनकर फिरा सुना में अपना फारमा तुम्हारे लिये उग्हेल दूर्ती में तुम को अपने यचन वता जंगी ॥ २४। में ने तो पुकारा पर तुम ने नाह किई खीर में ने हाथ फैलाया पर किसी ने ध्यान

२५ । घरन तुम ने मेरी सारी सम्मति की सुनी ग्रनसुनी किया

थ्रीर मेरे डाटने की नहीं चाहा॥ २६। इस लिये में भी तुम्हारी विपत्ति के समय इंसूगी

णीर जब तुम पर भय था परेगा, = । बरन खांधी की नाई तुम पर भय था परेगा

थार विपत्ति ववगडर के उमान था पडेगी थार तुम संकट थार सकेती में फसेगी तब में ठट्टा असंगी॥

दिन । उस समय वे मुक्ते पुकारेंगे श्रीर में न सुनूंगी वे मुक्ते यन से तो टूठिंगे पर न पाएंगे॥ दें। उन्दों ने ज्ञान से बैर किया श्रीर बहोद्या का भय मानना उन को न मावा॥ इ०। उन्दों ने मेरी सम्मति न चाद्यी व्यत्न मेरी सारी डांट का तिरस्कार किया॥ इ०। इस लिये वे सपनी करनी का फल खाय

श्रीर ग्रापनी युक्तियों के फल से श्रायांगी॥

३२। क्योंकि भीले लेगी। का इट जाना उन के

घात किये जाने का कारण होगा।
श्रीर निश्चिन्त रहने के कारण सूठ लेगा। नाश

इक्षा पर जी मेरी सुनेशा सी निष्ठर व्यसा रहेशा खीर वेखटके सुख से रहेशा॥

दे मेरे पुत्र यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे थीर मेरी खाद्याची की खपने दृदय में रख हो है, २। थीर बुद्धि की वात ध्यान देके सुने

<sup>(</sup>१) मूल में प्रकारण दूका'। (२) मूल में बृद्धिया।

थीर समभ की बात मन लगाके सेचि, ३। श्रीर प्रवीकता श्रीर समक का श्राति यद्य करे। 8। यदि उस की चादी की नाई ठूड़े श्रीर ग्रुप्त धन के समान उस की खोज मे लगे, भू। ते। तू यहावा को भय की समक्त सकीगा बीर परमेध्वर का ज्ञान तुमे माप्त देशा। ६। क्योंकि खुद्धि यदेखा घी देता है चान स्रोर समभा की बाते उसी के मुह से निकलती है। । वह सीधे लेगों के लिये खरी युद्धि रख क्रीहता को खराई से चलते है उन की लिये यह ठाल ठहरता है ॥ ८। बहु न्याय के पर्धा की देख माल करता बीर अपने मक्तों के मार्ग की रचा करता है॥ र । से। तु धर्म्स स्रोर न्याय बीर सीधाई की निदान सब मली मली चाल समम सकेगा ॥ ९०। बुद्धि ते। तेरे दृदय मे प्रवेश करेगी थीर ज्ञान तुभ को मनभाक लगेगा । ९९ । विवेक तुमे वचाएगा थ्रीर समक से तेरी रचा देशी॥ १२। इस से तू बुराई के मार्ग से क्रीर उलट फेर की वातों के कइनेहारी से खरीगा ॥ १३। ने। सीघाई की खाट की होडकर

हिते हैं,
१५। उन की चाल चलन टेट्री
श्रीर चाल विग्राही होती है।
१६। फ्रिंस तू पराई स्त्री से भी बचेगा
को चिक्रनी चुपड़ी बातें बेलिती है,
१०। बीर अपनी खबानी के परम प्रिय की
होड देती

थीर दुष्ट जन की उत्तर फेर की बातों से मगन

यधेरे मार्ग मे चलते हैं.

98। थैं।र युराई करने से प्रानन्दित

श्रीर जे। श्रपने परमेश्वर की वाचा की मूल जाती है। १८। उस का घर मृत्यु की श्रीर दुलकता है बीर उस की डगरे मरे हुश्री के बीच पहुंचाती हैं।। १९। जो उस की पास जाते हैं उन में से कोई

मो लाट नही खाता
खीर न वे जीवन का मार्ग पाते हैं ॥
२०। तू भने मनुष्ये। के मार्ग में चन
खीर धार्मियों की वाट का पकड़े रह ॥
२९। क्योंकि सीधे ही नाग देश में बने ग्हेगे
खीर खरे ही नेगा उस में बने रहेंगे ॥
२२। दुष्ट नेगा देश में च नाश होगे
खीर विद्यासंघाती उस में से नाश होगे

## ३. हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा की न मूलना

खपने दृदय में मेरी खाजाओं को रक्खे रहना ॥
२। क्योंकि ऐसा करने से तेरी खायुं घठेंगी
खीर तू खोंधक कुशल से रहेगा ॥
३। कृपा खीर सञ्चार्च तुम से खलग न होने पाएं
बरन उन की खपने गले का हार बनाना
सीर अपनी दृदयस्पी पंटिया पर लिखना.
8। खीर तू परमेश्वर खीर मनुष्य दोनी का बतुग्रह

पाएगा
तू पाति वृद्धिमान होगा,

१। ग्रीर श्रपनी समझ का सहारा न लेना

बरन सारे मन से ग्रहोद्या पर मरोसा रखना,

६। ससी की स्मरण करके सब काम करना

सब बह तेरे लिये सीधी बाट निकालेगा।

९। ग्रपने लेखे बृद्धिमान न होना

ग्रहोद्या का मय मानना ग्रीर बुराई से ग्रसग

द। येसा करने से तेरा ग्ररीर मला चंगा थीर तेरी चड्डियां पुष्ट रहेंगी ॥ ९। श्रपनी संपत्ति के द्वारा

रहना ॥

<sup>(</sup>१) मूल में दिना की सबाई आँगर लीवन के बरस । (२) मूल में तेरी नानि ।

श्रीर प्रापनी भूमि की सारी पश्चिली उपज दे देकर यहाद्या की प्रतिष्ठा करनाः १०। श्रीर तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे श्रीर तेरे रसकुरडों से नया दास्त्रमधु समरहता रहेगा॥

११। हे मेरे पुत्र यदीवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना कीर जब वह तुमें डांटे तब तू खुरा न मानना॥ १२। क्योंकि यदीवा जिस से प्रेम रखता उस की डांटता है जैसे कि बाप उस बेटे की जिसे वह प्रधिक चारता है॥ १६। क्या ही धन्य है वह मनुष्य की खुद्धि पार कीर वह मनुष्य की समस प्राप्त करे॥ १८। क्योंकि खुद्धि की प्राप्ति चान्दी की प्राप्ति से बड़ी

थीर जितनी धस्तुओं की तू लालसा करता है रन में से कोई भी उस के तुल्य न ठहरेगी। १६। उस के दिल्ले हाथ में दी घीषु चौर उस के धारं हाथ में धन ख़ार महिमा है। १०। उस के मार्ग मनभाक ख़ार उस की सारी हगरें कुशल की हैं।

१५। यह मूंगों से प्राधिक प्रनमोस है

१८ । जो ख़िंद्ध को ग्रहण कर लेते हैं उन के लिये वह जीवन का वृत्त वनती है और जो उस की पकड़े रहते हैं से धन्य है॥ १९ । यहोबा ने पृष्टिकों की नेव ख़ुद्धि ही से डाली

श्रीर स्वर्भ को समक्ष हो के द्वारा स्थिर खनाया॥ २०। उसी के चान के द्वारा ग्रांहरे सागर फूट निकले

श्रीर आकाशमण्डल से श्रीस टपकती है। २९। हे मेरे पुत्र ये वार्ते तेरी दृष्टि की श्रीट न होने पाएं खरी बुंद्धि थै। र विवेक की रक्षा कर ॥

२२ । तब इन से तुक्षे जीवन मिलेगा

थै। ये तेरे गले का द्वार वनेंगे॥

२३ । श्रीर तू सपने मार्ग पर निहर चलेगा
थीर तेरे पांच में ठेस न लगेगी ॥

२४ । जब तू लेटेगा तब सब मय न खाएगा

जब तू लेटेगा तब सुख की नींद बाएगी ॥

२५ । अचानक ब्रानेदारे भय से न हरना
थीर जब दुष्टों की विपत्ति क्या पड़े तब न

घडराना॥

२६। क्योंकि यहीवा तुर्भे यहारा दिया करेगा भीर तेरे पात्र की फन्दे में फंसने न देगा॥ २०। किन का भला करना चाहिये यदि तुर्भे शक्ति रहे

तो भला करने से न ककना ॥

२८ । यदि तेरे पास देने का कुछ द्याः
तो धापने पढ़ीसी से न कद्यना कि

का कल फिर छाना कल में तुमें दूंगा ॥

२८ । जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है
तब सस के बिक्ट बुरी युक्ति न बाधना ॥

३० । जिस मनुष्य ने सुम से बुरा व्यवहार न
किया है।

उस से खकारण मुकट्टमा न खडा करना ॥

३१ । उपद्रकी पुरुष के विषय डाइ न करना
न उस की सी चाल चलना ॥

३२ । क्योंकि यहावा कुटिल से घिन करता है

पर वह खपना भेद सीधे लोगीं पर खोलता है

॥

३३ । दुष्ट के घर पर यहावा का साप
श्रीर धर्मियों के वासस्यान पर उस की साशीय
होती है।

हिं। ठट्टा करनेहारों से वह निश्चय ठट्टा करता है थीर दोनों पर अनुग्रह करता है। इप । बुद्धिमान् महिमा की अपने भाग में पारंगे थीर मुखा की घड़ती अपमान ही की होगी।

<sup>(</sup>१) मूल में उस का भेद सीधे लागा की पास है।

#### 8. हे नर पुत्री पिता की शिका सुने।

खीर समक प्राप्त करने में मन लगाओं ॥
२। क्योंकि में ने तुम की उत्तम शिक्षा दिई है
मेरी शिक्षा की न छोड़े।॥
३। देखी में भी खपने पिता का पुत्र था
थार माता का एकला दुलारा था,
१। खीर मेरा पिता मुक्ते यह कहकर सिखाता
था कि

तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे
तू मेरी याचायों का पालन कर तब कीता रहेगा।
ध । खुद्धि को प्राप्त कर समक को भी प्राप्त कर
उन के। भूल न जाना न मेरी बातों को छोडना।
६ । खुद्धि को न छोड़ यह तेरी रज्ञा करेगी
उस से प्रीति रख वह तेरा पहरा देगी।
। खुद्धि का खारंम उस की प्राप्ति में यह
करना है

से को कुछ तूप्राप्त करे उसे तो प्राप्त करे पर समक्त की प्राप्ति घटने न पाए ॥ ६। उस की बहाई कर बह तुक की बढ़ाएगी जब तू उस से लिपट कार तब बह तेरी महिमा करेगी॥

९। वह तेरे बिर पर घोभायमान मूपग वांधेगी थ्रीर तुमें सुन्दर मुक्कुट देगी ॥

१० । हे मेरे पुत्र मेरी वाते सुनकर ग्रहण कर तब तू बहुत वरस लें जीता रहेगा॥ ; १९ । मे ने तुमे बुद्धि का मार्ग वताया थार सीधाई के पथ पर चलाया है॥ १२ । चलने में तुमें रीक टीका न होगी थार चाहे तू दी है तीभी ठीकार न खाएगा॥ १३ । शिक्षा की पकड़े रह उसे के ए न दे उस की रहा कर क्यों कि बही तेरा जीवन है॥ १८ । दुष्टों की बाट में पांच मत धर थार न धुरे लोगों के मार्ग पर चल॥ १५ । उसे होड दे उस की पास से भी न चल

उन की नींट नही खाली ग्रीर जब ली वे किसी की ठीकर न खिलाएँ तय सा उन्दे नीद नहीं पड़ती॥ -१७। वे ते। दुष्टता से कमाई दुई रोटी खाते श्रीर उपद्रव के द्वारा पाया हुया दाखमध्र पीते है ॥ १८। यर धर्मियों की चाल उस चमकती दुई च्याति के समान है जिस का प्रकाश दीपहर ले। श्रीधक श्रीधक बक्ता रहता है ॥ १९ । दुष्ट्री का मार्ग घोर ग्रन्धकारमय चै वे नहीं जानते कि इम किए से ठीकर खाते हैं॥ २०। हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धरके सुन थीर धपना कान मेरी वाता पर लगा ॥ २१। इन की खपनी खांदी की खीट न दोने दे वरन ग्रपने मन मे धारण कर ॥ २२। क्योंकि जिन की विप्राप्त, दोती हैं वे उन के जीते रहने का श्रीर उन के सारे शरीर के संग्रे रहने का कारण દોતી है ॥ **३३। यद्य से खोधक खपने मन की रहा कर** भ्यों कि जीवन के निकास उसी से दाते हैं। 48 । टेर्डी बात बेालने से परे रह श्रीर उलट फेर की वार्त कदने से दूर रह। २५। तेरी प्राखे साम्दने ही की खार लगी रहें थीर तेरी पलके थारी की थीर खुली रहे। २६। अपने पांच धरने के लिये हुआर की समधर कर

उस के निऋट से मुहका थागे वह सा॥

१६। क्योंकि दुष्ट लेगा यदि खुराई न करे ते।

प् हें मेरे पुत्र मेरी खुद्धि की खातों पर ध्यान दें. मेरे समभाने की खार कान लगा,

२०। न ते। दाँछनी ख्रीर मुङ् ख्रीर न वाई ख्रीर

श्रपने पांच की श्रुराई के मार्ग पर रखने से

खीर तेरे सारे मार्ग ठीक किये जासं॥

कका रही॥

२ । विस से तुमें वियेक बना रहें श्रीर तू ज्ञान के बचनों का पकड़े रहें ॥ ३ । परार्थ स्त्री के हीठी से मधु टपकता है श्रीर एस की बाते तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं ॥

8। पर रम का परियाम नागदीना सा कडूवा श्रीर दोधारी तलवार सा पैना छाता है। ध। उस के पांच मृत्यु की खोर घडते बीर उस के पां ब्राधीलोक की खार पड़ते हैं। ६। एस से घट जीवन की चीरस बाट की नहीं पा सकती

यह चाल चलन में चचल है पर आप नहीं जानती॥

श्री स्वय में मेरे पुत्री मेरी सुनी
 श्रीर मेरी वालों से मुम्म ने मोही।
 एकी स्त्री से दूर भी रम्म
 श्रीर न उस की देयकी के पास सा।
 रेश न में कि तू स्रपना यस सीरो के माम

कीर व्यपना खीवन ब्राूर क्षन के वश कर दे, १०। श्रीर विराने तेरी कमाई से अपने पेट भरे श्रीर उपरी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल ब्रुप्तने धर मे स्थावें

१९। भीर हूं ख़यने खना समय में जब तेरा शरीर चींग हो तब यह कहकर हाय मारने लगे कि,

पन । में ने शिका से फैसा घर किया थीर डाटनेप्टारे का फैसा तिरस्कार किया, पड़। थीर में ने अपने गुरुकों की घाते न मानी थीर अपने सिखानेप्टारा की थीर कान न सगाया॥

98। में लगभग मध द्युराइयों से पहने पर था भीर यद सभा श्रीर सम्बद्धती के श्रीच हुआ। १५। तू पानी श्रपने दी कुग्रह से थीर पापने दी कूर्ण के सेते का चल पिया कर॥

14। क्या तेरे सेतों का पानी सहक में

थार तरे जल की धारा चौकों में बद जाने पार ध १०। यह केवल तेरे ही लिये रहे बीर तेरे मंग्र विरानी के लिये न दी 🛭 🕹 १८ । तेरा साता धन्य रहे थार अपनी लयानी की स्त्री के साथ बामन्दित १९। घर प्रिय द्वरिकी वा सुन्दर सावरनी के समान ठप्टरे से। त उसी के स्तनें से सर्वदा सन्तुष्ट रद थीर नित्य वर्सी के प्रेम से मीधित रह ॥ २०। डे मेरे पुत्र सू पराई स्त्री पर **क्यों** मेर्गिट्स दे। थार विरानी की क्यो हाती से लगाए ! २१ । फ्रोंकि मनुष्य के मार्ग यहावा की दृष्टि से किये नहीं है बीर यह उस के सारे पयो का विचार करता री ॥ २२। दुष्ट प्रापने की प्राधमी के कामीं से फंसेगा बीर अपने ही पाप के बन्धनें से बधा रहेगा । ३३। यद शिवा यिना मर जाएगी धीर श्रपनी यसी मुक्ता के कारण भटकता

मेरे पुत्र यदि तू अपने पहोसी का जामिन दुआ हो।

या विराने के दाथ पर दाथ मारा हो,
३ शित तू अपने ही मुद के यवनी से फमा
थीर उन से बन्ध गया है॥
३ शि हे मेरे पुत्र एक काम कर
तू जो अपने पड़ोसी के दाथ में पड चुका है
इस लिये जा उस की साष्ट्राग्र प्रखाम करके
मना ले॥
८ शू तु ने तो अपनी आंखों में नींद
और न अपनी पलकों में कपकी आने दे॥
१ । अपने की कुडा

रहेगा ॥

जैसे हरिकी वा चिहिया व्याध के दाय से, ६। दे खालसी च्यंटियों के पास सा उन के काम सेख सेखकर खुद्धिमान है।॥ । उन की न तो कोई। न्यायी दोता दै श्रीर न प्रधान न प्रमुता करनेशारा ॥ 🕡 🖟 ं 🗲 🛭 तीमी वे ष्रपना खाद्वार ध्रूपकाल में सचय करती श्रीर कटनी के समय श्रपनी भाजनयस्त बटारती हैं॥ १। डे ब्रालमी तुकब लें। मेाता रहेगा 🔒 सेरी नींद कब ट्रटेगी ॥ १०। तनिक थीर से। लेना तानक थार अपकी ले लेना तनिक थीर छाती पर हाथ रवखे लेटे रहना, ११-। तब तेरा कंगालपन घटमार की नाई थीर तेरी घटी डांघयारखन्द के समान ग्रा पहेंगी ॥ 🕦 १२। छोके छोर अनर्थकारी की देखे। यह टेडी टेडी बाते बकता फिरता है। १३। घट नैन से सैन स्नार पांव से ह्यारा करता थीर खपनी खंगुलियों से सकेत करता है। 98। उस को मन में उलट फोर की खातें रहती है वह लगातार वुराई गढ़ता है थीर मगड़ा रगडा चत्यन करता है। १५। इस कारण इस पर विपत्ति प्रचानक वद पल भर में ऐसा नाश दी जाएगा कि खचने का कोई उपाय न रहेगा। १६। कः वस्तुकों से यहोवा वैर रखता है -वरन सात हैं जिन से उसका बीव घिनाता है। १०। अर्थात् घमरा से चठी हुई' आर्खे मूठ वालनेहारी जीभ यीर नि<sup>र्म</sup>, ध<sub>ं</sub>का लाहू बदानेहारे हाथ, १८। अर्थ करपना ग्राहनेहारा मन वुराई करने की वेग दीडनेहारे पांच, ९९। भूठ बालनेहारा साधी

बीर भाइयें के बीच काड़ा चत्पन करनेदारा २०। दे मेरे पुत्र मेरी ख्राज्ञा की मान श्रीर व्यपनी माता की शिवा की न तज ! २१। इन की अपने दृदय में सदा गांठ बांधे बीर प्रपने गसे का द्वार बना ॥ २२ । यह तेरे चलने में 'तेरी श्रंगुवाई थीर सेाते समय तेरी रचा बीर सागते समय तुक्त से वार्त करेगी ॥ 🕧 २३। याचा ता दीयक भीर शिवा क्योति ठहरी थ्रीर सिखानेहारे की डांट जीवन का मार्ग उद्दरी है, २४। कि तू युरी स्त्री की थीर विरानी स्त्री की चिकनी चुपड़ी वातों से यचे ॥ २५। उस की सुन्दरता देखकार श्रपने मन में उस को श्राभिलाया न कर वद तुमे खपने कठाचें। से फंसाने न पाए॥ २६। क्योंकि वेश्यातमन के कारण एक हो राठी रष्ट चाती है पर व्यभिचारिन ग्रनमोल जीवन का ग्रहेर कर २०। क्या दे। सकता दें कि कोई अपनी कातो पर खाग रख ले श्रीर उस के कपड़े न करों। २८ । क्या हो सकता है कि कोई श्रंगारे पर घले -श्रीर उस के पांचन कर्ले॥ २९। जो पराई स्त्री के पास जाता है उस की दथा ऐसी है व्यन को कोई उस की कूणा से दरह से न वचेगा ॥

३०। जो चार भुख को सारे प्रापना पेट भरने के

लिये चारी करे

<sup>(</sup>१) मूल में फवी।

<sup>(</sup>१) मूस में पसको।

उस की ती लीग तुन्क नही जानते॥ ३९। तीभी यदि पकड़ा सार ती उस की सातगुका भर देना यान प्रपने घर का सारा धन देना पहेंगा ॥ इर । पर जी । परस्त्रीग्रामन करता है से निरा निर्द्धि है हो। प्रपने प्राष्ट्र की नाग करने चाहता है यदी ऐश करता है। इइ। उस की घायल खीर ध्रयमानित ऐ।ना परेगा थीर उस की नामधराई कमी न मिटेगी ॥ इष्ठ। यथेकि अलन रखने से पुरुष घटुत शी क्रोधित हा जाता है थीर पलटा लेने के दिन यह कुछ कोमलता नहीं करता ॥ इध । यह घूष पर दृष्टि न करेगा बीर चाहे तू उस की यद्दत कुछ दे तीभी घट न सानेगा ॥

### हे मेरे पुत्र मेरी वातों को माना कर

श्रीर मेरी खाद्याश्री की श्रापन मन में रख होड ॥
३। मेरी खाद्याश्री की मान इस से तू कीता
रहेगा
श्रीर मेरी शिद्या की खांद्र की पुतली जान ॥
३। उन की श्रापनी श्रीशृतियों में बांध्र
होर खपनी दृदय की पंटिया पर लिख ले ॥
४। श्रुट्ठि से कह कि तू मेरी बांदन है
होर समभ की श्रापनी साधिन कह ॥
५। तब तू परार्व स्त्री से बचेगा
को चित्रनी खुपड़ी बातें बालती है ॥
६। में ने एक दिन श्रापने घर की खिडकी से
श्रापने मरोखे से भांका,
०। तब में ने भोले लोगों में से
एक निर्शृद्धि खवान की देखा ॥
८। यह उस स्त्री के घर के कीने के पास की
सङ्क्र में चला जाता था

ं श्रीर उस ने उस के घर का मार्ग लिया। र। तथ दिन ठल गया थीर संध्याकाल या , जाया था धरन रात का घेर श्रंधकार हा गया था, १०। थार उस से एक स्त्री मिली विस का भेप वेश्या का सा चा ग्रीर वह बही धूर्त थी॥ १९। यह शान्तिरहित श्रीर चचल घी यह अपने घर मे न ठहरती थी। १२। कभी घद सङ्कामे कभी चौकामे पाई जाती घी श्रीर एक एक कीने पर वह बाट केविती घी ॥ १३। से। उस ने उस जवान के। प्रमङ्कर चूमा भीर निर्लज्जता की चेष्टा करके उस से कदा, १४। मुमें मेलवलि चढ्वाने घे सो में ने अपनी मन्ने थाल ही पूरी किई हैं॥ १५। इसी कारण में तुभ से मेंट करने की निकली में तेरे दर्शन को खोजों थी से अभी पाया है। १६। में ने खपने पलंग पर खिकीने वरन मिस के वेलबूटेवाले कपड़े विकाय है। १६। में ने खपने चिक्कीने पर गन्धरस व्यार व्यार दारचीनी हिडकी हैं। १८। से। चल इस प्रेम से भार ली जी बहलाते दम परस्पर की प्रीति से बानन्दित रहे ॥ १९। क्योंकि मेरा यति घर में नहीं घर दूर देश की चला गया है। २०। यद चान्दी की धैली ले गया ' श्रीर पूर्णमासी की सीट श्रास्त्री। २१। ऐसी घी वाते कह कहकर उस ने उस की ष्रपनी प्रवत्त माया में फंसा लिया धीर प्रापनी विकनी चुपड़ी वातों से उस की ष्यपने वश कर लिया ॥ २२ । घष्ट तुरन्त उस के पीक्वे हो लिया नेसे वैल कसाई खाने की या जैसे येडी परिने पुर कोई मूर्क ताड़ना पाने की जाता है,

स्वा अन्त में उस अवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा, जिंद जो कि स्थान है जो फरें की खोर खें उस से उहें और न जानती हैं। कि उस में मेरा प्राय जाएगा।। २४। अब हे मेरे पुत्री मेरी सुनी खोर मेरी बाती पर मन लगाओ।। २५। तेरा मन सेवी स्त्री के मार्ग की खोर न फिरे खोर न उस की खगरों में भटककर जा।। २६। क्योंकि बहुत लोग उस से मारे पहें है उस के घात किये हुआं की एक बही सख्या हेगी।

३०। उस का घर श्रधोलोक का मार्ग है वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है।

# ८ • स्या खंह नहो पुकारती

क्या समस कवे शब्द से नहीं वोलती ॥
२। वह ती कवे स्थाना पर मार्ग की एक ग्रीर
श्रीर तिर्मुशानियों में खड़ी होती है :
३। माटकों के पास नगर के पैठाव में
ग्रीर द्वारों ही में यह कवे स्थर से कहती है कि,
४। हे सनुत्यों में तुम को पुकारती हू
ग्रीर मेरी वात सब ग्रादमिया के लिये है ॥
५। हे भोली चसुराई सीखा
ग्रीर हे मूखा अपने मन में समस ले। ॥
६। सुना ब्योकि में उत्तम वाते कहूगी
ग्रीर अध-मुंह खोलूंगी तब उस से सीधी वाते
निकलेंगी॥

७। ग्रीर मुक्त से सब सब बातों का वर्णन होगा ग्रीर दुष्टता की बातों से मुक्त की धिन ग्राती है। ६। मेरे मुद्द की सब बाते धर्म की होती है सन में वे की ई ठेकी वा उलट फेर की बात नहीं है।

ए। समसवाले के लिये वे सव सहज भीर ज्ञान के प्राप्त करनेहारी के लिये निरी सीधी है। १०। चान्दी नहीं सेरी जिला ही ली

थैर उत्तम फुन्दन से यहकार ज्ञान की ग्रहण करे।।।
१०। क्योंकि वृद्धि सूगों से भी श्रच्छी है

श्रीर सब मनभावनी वस्तुरं उस के सुल्य नहीं।
१२। में ली वृद्धि हूं से चतुराई में वास करती

श्रीर ज्ञान श्रीर विवेक की प्राप्त करती हूं।
१३। यहावा का भय मानना वुराई से वैर रखना है

घमण्ड थारंकार श्रीर खुरी चाल से धीर चलट फेर की बात से भी मे बैर रखती हू॥ 98। चत्तम युक्ति श्रीर खरी खुद्धि मेरी ही दे में तो समभ हूं श्रीर पराक्रम भी मेरा है॥ १४। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते श्रीर श्रीधकारी धर्मा से विचार करते है॥ १६। मेरे ही द्वारा हाकिम श्रीर रईस श्रीर शृधिकी के सब न्यायी शास्त्र करते है॥ १७। जो मुक्त से प्रेम रखते है चन से में मी प्रेम रखती हू

श्रीर जी मुक्त की यद्य करकी खोजते हैं से मुक्ते पाते है।

१८। मेरे पास धन श्रीर प्रतिष्ठा ं ठद्दरनेद्दारा धन श्रीर धर्मा भी हैं॥ १९। मेरा फल सेखि सोने से घरन कुन्दन से भी सत्तम है

श्रीर मेरी उपज उत्तम चान्दी से श्रच्छी है। २०। में धर्म्स की बाट में श्रीर न्याय की डगरी के बीच चलती हूं। २९। जिस से में श्रापने प्रेमिया की परमार्थ के भागी कई

श्रीर उन के भण्डारों की भर डूं॥ २२। यहीया ने मुक्ते काम करने के खारंभ में बरन खपने प्राचीनकाल के कामी से भी पहिले

उत्पन्न किया॥ २३। में सदा में वरन खादि दी से पृथिवी के दोने से पहिले ठददाई गई॥

<sup>(</sup>१) मूल में तस्के उठकर।

२८। जब न तो ग्राविरा सागर था श्रीर न जल के साते थे तब दी में उत्पन्न पृष्टी

२५ । जय पहाड या पदाड़ियां स्थिर न किई गई घीं

२६। जय यदे।या ने न ते। पृष्यियी श्रीर न मैटान

न जात की घूलि के परमाणु वनाये चे सब ही में उत्पन्न हुई ॥

२०। जय उस ने याकाण की स्थिर किया तथ मैं यहां थी

वय उस ने गोंदरे सागर के जपर श्राकाशमण्डस ठप्टराया,

२८। तथ उस ने प्राकाशमण्डल की उत्पर से क्यिर किया

खीर गाँदरे सागर के साते फूटने लगे दर्श । स्वयं उस ने समुद्र का सियाना टटराया कि सल उस की खान्ना का उल्लंघन म कर सके खीर स्वयं यह पृथियों की नेय की दीरी संगाता था,

हैं। तब में कारीगर सी उस की पास घी श्रीर दिन दिन सुख करते हुए घर समय उस के मामदन दुलसती दुई थी। इर। में उस की यसाई दुई पृष्टियो पर दुलमती . हुई घी

श्रीर मेरा मुख मनुष्यों की बंगति से घाता था।।
इर । से बाय है मेरे पुत्री मेरी मुनी
व्या थी धन्य वे हैं जो मेरे मार्ग पकड़े रहते हैं।।
इइ । शिक्षा की मुनी श्रीर युद्धिमान ही जायी
उस के विषय मुनी श्रनमुनी न करी।।
इह । व्या ही धन्य दे वह मनुष्य की मेरी सुनता
वरम मेरी डेवड़ी पर दिन दिन खड़ा
श्रीर मेरे द्वारों के खभी के पान ताक स्तापे

हप्। क्योंकि की भुक्ते पाता की जीवन की पाता है

श्रीर यद्याया उस से प्रसन्न होता है।

रक्ता है।

३६। पर जो मेरा श्रापराध करता से श्रापने शो पर उपद्रव करता है जितने मुझ से बीर रखते से मृत्यु से प्रीति रखते हैं।। •

# **र्ट**, बुद्धि ने खपना घर वनाया

श्रीर उम्र के सातीं रामे गढ़े हैं ॥ २। उस ने श्रपने पशु वध करके श्रपने दाखमधु में मसासा मिसाया

श्रीर श्रपनी मेज लगाई है॥

इ। उस ने खपनी सहेलिया राम का पुनाने के लिये भेकी दे

यह नगर के जब स्थानों की चाटी पर पुकारती है कि,

8 । जो कोई भोला है से मुहकर यहीं खार
 खार जो निर्युद्धि है उस से यह कदती हैं, कि,
 ५ । खाखो मेरी रीटी खाखो

थीर मेरे मसाला मिलाये हुए दाखमधु की पीक्षा॥

६। भोलों का संग्र केन्द्रों ग्रीर सीते रहा समक्ष के मार्ग में सीघे चला॥

श की ठट्ठा करनेदारे की शिक्षा देता से अपनान

श्रीर जो दुष्ट जन की डाटता से कलंक पाता है। ८। ठट्टा करनेदारे की न डाट न दे। कि यह सुक्त से बैर रक्खे

युद्धिमान् की डांट यह तो तुभ से प्रेम रक्खेगा।
र । युद्धिमान् की शिक्षा दे यह खिधक युद्धिमान्
देगा

े धर्मी की चिता घट अपनी विद्या वक्षणा॥
१०। युद्धि का आरंभ यदीवा का भय मानना है
धीर परमर्पावत्र रंखर की जानना ही समभ है॥
१९। मेरे द्वारों तो तेरी खायु बढ़ेगी

(२) गूल में मुद्धिया ने।

<sup>(</sup>१) या जिस की मुक्त से भूल के कारण मेंट नहीं देशती ।

श्रीर तेरे जीवन के वरस अधिक देशो ॥

पर । यदि तू बुद्धिमान् देश ती बुद्धि का फल तू
हो भेशोगा

थीर यदि तू ठट्टा करे ती दिख्ड केयल तू ही भागेगा॥

१३ । मूर्खताख्यी स्त्री दीरा मचानेहारी है
वह ता भोली है श्रीर कुछ नहीं जानती ॥
१८ । वह अपने घर के द्वार में
श्रीर नगर के जबे स्थानों में मोचया पर बैठी हुई.
१५ । जो बटोही अपना श्रपना मार्ग पर्कडे हुए सीघे चले जाते है

उन को यह कह कहकर पुकारती है कि, १६। जो कोई भोला है से मुहकर यहीं ग्राप ग्रीर जो निर्वृद्धि है उस से वह कहती है कि, १९। चेरी का पानी मीठा होता है ग्रीर लुके किपे की रे।टी प्रक्ली लगती है, १८। ग्रीर वह नहीं जानता है कि वहां मंरे हुए पहें है

भीर उस स्त्री को नेवतहरी अधोलाक के निचले स्थानी में पहुंचे हैं॥

#### १०, सुलैमान के नीतिवचन ।

बुद्धिमान् पुत्र से पिता खानन्दित द्याता है

पर मूर्ख पुत्र के कारण माता स्वास रहती है।

२। दुष्टों के रक्खे हुए धन से लाभ नहीं द्याता

पर धर्म के कारण मृत्यु से व्यवाव द्याता है।

३। धर्मी की प्रहावा मूखों मरने नहीं देता

पर दुष्टा की खांभलाया वह पूरी दीने नहीं

देता।

8। जो काम में किलाई करता है से निर्धन है: साता है

पर जामकाजी लोग श्रापने चार्थी के द्वारा धनी देते हैं।

प्रा को वेटा धूपकाल में बटोरता से बुद्धि से काम करनेष्टारा है पर जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा करता है से लज्जा का कारण होता है। है। धर्मी पर बहुत से खाशोठीद होते हैं पर उपद्रव हुट्टा का मुंद का लेता है। । धर्मी की स्मरण करके लोग आशीठीद देते हैं

पर दुष्टों का नाम मिठ जाता है।। ८। जा बुद्धिमान् है से। श्रान्ताकों को स्वीकार

करता दे

पर को वक्तवादी स्रोर मूठ है या गिरा दिया जाता है॥

र । जो खराई से चलता से निडर चलता है पर जो टेकी चाल चलता उस की चाल प्रगट है।

40 । जो नैन से सैन करता उस से श्रीरा को दुःख मिलता है

श्रीर जी व्यक्तवादी श्रीर मूठ है की गिरा दिया जाता है॥

१९। धम्मी का मुद्र तो जीवन का सेता है पर उपद्रव दुष्टां का मुद्र का लेता है।।
१३। वैर से तो कारड़े उत्पद्म होते हैं
पर प्रेम से सबू प्रपराध क्रम जाते हैं।।
१३। समस्रवाली के बचनों में बुद्धि पाई जाती है
पर निर्वृद्धि की पीठ के लिये को हा है। '

५३। युद्धिमान लोग ज्ञान की रख होड़ते हैं पर मूठ के वेलिने से विनाश निकट खाता है। १५। धनी का धन उस का ट्रक नगर है

पर कागाल लोग निर्धन दोने की कारण विनाश देशों हैं॥

१६ । धरमी का परियम जीवन के लिये द्वासा है

पर दुष्ट के लाभ से पाप द्वाता है॥ १९। जा शिका पर चलता से जीरी के लिये जीवन की वाट है

पर जो डांट से मुद्द मेाडुता से। श्रीरी की।

<sup>(</sup>१) मूल ने धर्मी के छिर।

१८। जी येर की द्विपा रखता से भूठ योलता है श्रीर जा अपवाद फैलाता है सा मूर्क है ॥ १९। जदा बहुत बाते होती है वहां श्रपराध भी छाता है पर जो प्रयने मुंड की यन्द रखता से घुंदि से काम करता है॥ २०। धर्मी के यचन ता उत्तम चांदी हैं पर दुष्टीं का मन यद्भत एलका है। २१। धर्मी के यचनां से यद्दतां का पालन पेपण देशता है पर मूक् लेगा निर्वृद्धि दोने के कारण मर साते हैं ॥ २३। धन यदेखा की पाणीय ही से मिलता है थीर यह उस के साथ दुःख नहीं मिलाता ॥ २३। मूर्य की ती महापाप करना घंसी की यात खान पहली है पर समभवाले पुरुष में युद्धि रहती है। २४। दुष्ट जन जिस विपत्ति से हरता पै से ई उस पर था पहली है ग्रीर धर्मिया की लालमा पूरी घाती है॥ २५ । घवगहर निकल जाते ही दुए जन रहता नहीं पर धरमी चदा के लिये नेव हैं॥ भ्दं। जैसे दात की सिरका श्रीर श्रांख की धूश्रां यैंसे पालसी उन की लगता है जी उस की कहीं

भेकते हैं।

२०। यहावा के भय मानने से श्रायु घडती है

पर दुष्ट्रीं का जीवन घोड़े ही दिनों का होता है।

२८। धर्मियों की श्राया रखने में श्रानन्द

मिलता है

पर दुष्ट्रीं की श्राया हुट जाती है।

स्र । यद्याचा की गति खरे मनुष्य का गठ ठदस्ती है

पर उसी गांति से धानर्थकारिये का विनाश दोता दे॥

३० । धर्मी सदा षाटल रहेगा पर दुष्ट पृणियी पर स्वसे रहने न पाएंगे॥ ३९ । धर्मी के मुद्द से सुद्धि टपकती दै पर उत्तर की बात कहनेहारे की जीभ कारी जाती है॥

इ२ । धर्मी ग्रद्धयोग्य यात समक्षत योलता है पर दुष्टों के मुद से उलट फेर की बार्त निकलती हैं॥

११ किल के तराजू से यदीया की धिन बाती है-

पर यह पूरे बटखरे से प्रसन्न दोता है। २। जब अभिमान दोता तब अपमान भी दोता है

पर नम् लोगो में खुद्धि दोती है। इ। सीधे लोगा, अपनी खराई से अगुवाई पाते है

पर विश्वासघाती अपने कपट से विनाश द्वाते दें। १। कीप के दिन धन से ती कुछ लाभ नहीं देता

पर धर्मा मृत्यु से भी वचाता है।

थ । खरे मनुष्य का मार्ग धर्म्म के कारण सीधा देशता दे

पर दुष्ट श्रपनी दुष्टता के कारण गिर स्नाता है। ६। चीधे लेगों। का घचाय उन के धर्म के कारण होता है

पर विश्वासद्याती स्रोग श्रपनी दुष्टता के कारण फनते है ॥

 । जब दुष्ट मरता तब उस की पाणा टूट जाती चै '

धीर ग्रनर्थ पर जी ग्राशा स्वत्वी जाती से नाश द्वाती है।

द। धर्मी विपत्ति से कूट जाता , पर दुष्ट स्सी विपत्ति में पड जाता है<sup>†</sup>॥ ९। भक्तिहीन जन ग्रापने पड़ोसी को ग्रापने

मुद्द की बात से बिगाडता दें पर धर्मी लेगा चान के द्वारा बचते हैं।

२०। खब धार्मियों का कल्याक देता है तब नगर के लेगा शुलसते दे

<sup>(</sup>१) मूल में दुष्ट उस की रवान पर आता है।

पर श्रेष दुष्ट नाण दोते तव स्वयस्वयकार दोता है॥

१९। सीधे लागा के आशोर्श्राद से नगर की बक्ती हाती है

पर, दुष्टी के मुंद की खात से बद काया जाता है।

१२। जी प्रापने पड़ीमी की तुच्छ चानता है से निर्देहि है

पर सममदार पुरुष चुपचाप रहता है॥

पश् । को लुतराई करता फिरता दे। तो भेद प्रगट करता दे

पर विश्वासपोगयं मनुष्य वात की किपा रखता है।।
पि । सद्दों बुद्धि की युक्ति नहीं बद्दों प्रजा

ं पर सम्मति देनेदारी की घटुतायत के कारण वचाव द्वाता है॥

१५। जो बिराने का जामिन दोता से वहा दुःख उठाता है

पर जी जमानत से घिन करता से निस्टर ' रचता है॥

१६ । अनुग्रह करनेहारी स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती श्रीर बलात्कारी लेगा धन के। नहीं खोते॥

१०। कृपालु मनुष्य स्रपना ही मला करता है

पर को कूर है से। श्रापनी ही देह की दुख ं देता है॥

१८। दुष्ट मिण्या कमाई कमाता है

'यर चो धर्म्म का बीज बीता उस की निश्चय फल मिलता है।

१९ । जो धर्म में हुठ रहता से क्षीयन पाता है पर जो व्हराई का पीका 'करता से मृत्यु का कीर हो काता है।

२०। जो मन को टेडे हैं उन से यहावा की धिन थाती है

पर घट खरी चालवासी से प्रसन्न रहता है।। २९। में वृद्धता के साथ कहता हू कि वुरा मनुष्य तो निर्दोष न ठहरेगा पर धर्मी का वंश वचाया जाएगा ॥

२२ । जो मुन्दर स्त्री विवेक नहीं रखती

से। पूच्यन में सेनि की नत्य पोंचने दुए मूचर के समान है॥

२३। धर्मियों की लालसा ता केवल भलाई की दाती दे

पर दुष्टे। की प्राणा का फल कीप ही होता है।

२८ । ऐसे हैं जो कितरा देते हैं तीभी उन की खडती ही होती है ,

श्रीर ऐसे भी दें जो एक से कम देते दें श्रीर इस से उन की घटती दी दोती है॥

भ्धः। उदार प्रामी दृष्टपुष्ट हो जाता है

श्रीर जे। श्रीरी की क्षेती सीचता है उस की भी सीची जाश्गी॥

भ्दं। जो अपना यानाच रख के। इसा दे उस की लोग को। सते हैं

पर जी उसे घेच देता है उस की आशीर्घाद दिया जाता है॥

२०। जो यद्य से भलाई करता से। ख्रीरी की प्रसन्नता खेलाता है

पर कें। दूसरे की दुराई का खोकी देता उसी , पर दूराई था पहती है।

े २८। जी श्रपने धन पर भरीमा खाता से जिर जाता है

पर प्रसमी लोग नये यते की नाई लट-

. २९ । जी प्रापने घराने की, दुख देता उस का भाग धापु ही देशा

चीर मूक् बुढ़िमान् का दास हा काता है।

इ०। धर्मी का प्रतिकत कीवन का वृद

' श्रीर्य युद्धिमान् मनुष्य लोगो के मन की मेह सेता है॥

३९। देख धर्मी का पृषियो पर फल मिलेगा ता निश्चय में कि दुष्ट ग्रीर पापी का मी मिलेगा॥

<sup>(</sup>१) मूल में छाय पर छाय।

१२ जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता है। जान ही में प्रीति रखता है पर जा डांट से वैर रखता से। यहा सरीखा है। २। भले मनुष्य से ते। यदे।या प्रसन्न देशता दै पर घुरी पुक्ति करनेदारे की घद दे।पी ठहराता है॥ इ। कोई मनुष्य दृष्टता के कारख स्थिर नहीं रोता पर धर्मियों की लड उखड़ने की नहीं॥ ४। भर्ती स्त्री ग्रापने पति का मुकुट है पर जी लड़्जा के काम करती सी मानी उस की रुद्धिया को सहने का कारण देशती है। ध । धार्मियों की फरपनाएं न्याय धी की द्वाती है पर दुष्टे। की युक्तिया कल की है। ६। दुष्टी की बातचीत खन करने के लिये घात ,लगाने के विषय दोती दे पर सीधे लोग पपने मुंद की बात के द्वारा ्रुडानेदारे दे।ते दें॥ ०। जय दूष्ट लेगा उलटे जाते तय ये रहते ही नदी : -पर धर्मियों का घर स्थिर रहता है।। ८,। मनुष्य की युद्धि के अनुसार उस की प्रशंसा द्वासी है पर फ़ुटिल हुन्छ बाना जाता है। र । जो रोटो का दृष्टिया दे।ता है पर यहाई मारता दे उस से दास रखनेहारा तुष्क मनुष्य भी १०। धर्मी अपने पृष्टु के भी प्राम की सुधि रंखता है ू पर दुष्टों को दवा भी निर्दयता है ॥ 📑 🔐 १९। जो ख्रुपनी भूमि की जीतता या पट भर पर जो निक्रमों की सगति करता से निर्वृद्धि

ठद्दता दे ॥ 🙃

१२। दुष्ट जन खुरे लेगों के जाल की श्रीभलाया करते हैं पर धार्मियों को खड़ इरी भरी रहती है। १३। युरा मनुष्य भाषने दुर्घचनी के कारण फन्दे में फंसता है पर धर्मी संकट से निकास पाता है।।, 98। सन्जन थापने वसनों के फल के द्वारा भलाई से तुम दाता है श्रीर जैसी जिस की करनी घैसी उस की भरनी<sup>1</sup> ॥ १५। मुळ को श्रपनी ही चाल सीधी जान पहली है पर जे। सम्मति मानता से। वृद्धिमान् है। ॥। १ई। मुक की रिस इसी दिन प्रशास्त्र है। साती है पर चतुर अपमान की किया रखता है। १०। जो सच घोलता से। धर्म पर जो भूठी सामी देता से। इस प्राप्त करता दि ४ १८। ऐसे लेगा हैं जिन का विना सोच विचार का वालना तलवार की नाई चुभता धै पर युद्धिमान के योलने से लेगा चरो देशते हैं ॥ **१९ । सञ्चार्द्र सदा से वनी रहेगी** पर भूठ पल ही भर का दाता है॥ ं २० । युरी युक्ति करनेदारी के मन में इन पर मेल की युक्ति करनेदारी की बानन्द देशता देश २९। धर्मी के। द्यानि नदी देाती पर दुष्ट लोग , सारी विषति में हुव जाते \_ કુ<sub>ષ</sub>ા २२। मुन्टे से यदेश्या की घिन खाती है 📠

भर जाते हैं।

<sup>(</sup>१) मूल में ममुख्य के हायों का फल उस की लीट जाता है। (२) मूल में सञ्जाई का है।ट। (१) मूल में कूठी जीम। (४) मूल में विपक्ति से

ापर जो विश्वास से काम करते हैं उन से वह प्रसन्न होता है॥

**२३ । चतुर मनुष्य ज्ञान को प्राट नहीं करता** पर मुरु अपने मन की मूरुता उत्ते शब्द से

प्रचार करता है।

२४। कामकाकी प्रभुता करते हैं 🗀 " । पर खालसी बेगारी से पकड़े बाते हैं ॥

२५। उदास मन दंख काता है

पर भली बात से बह बार्नान्दत होता है ॥

२६ । घर्मी अपने पडेासी की अगुवाई करता दै पर दृष्ट लेगा अपनी ही चाल के कारण भटक

चाते हैं ॥

२०। आसमी अदेर का पोका मही करता

🥫 पर कामकाजी की खनमील वस्तु मिलती है।।

२८। धर्म की बाट में जीवन मिलता है

भीर उस के पण में मृत्यु का पता भी नहीं।

१३. बुद्धिमान् पुत्र पिता की शिक्षा

ं पर ठट्टा करनेहारा घुड़की की भी नहीं सुनता॥

२। सज्जन प्रापनी खातीं की कारत

🎚 उत्तम वस्तु खाने की पाता है पर विश्वासघाती लोगो का पेट र उपद्रव से

भरता है ॥

इ। जो अपने मुद्द की चैकिसी करता से अपने प्राया की रद्या करता है

पर जा गाल बजाता उस का विनाश हो जाता है॥

8। स्रालमी जन की से लालमा तो करता है ें पर उस की कुछ नहीं मिलता

पर कामकाकी दृष्टुपुष्ट दें। काते दें।। १। धर्मी कूठे वचन से बैर रखता दें।

पर दुष्ट लड़जा का कारण चौर लड़्जित है। साता है।

, ६। धर्म खरी चाल चलनेहारे की, रक्षा

करता है

(१) मूल में प्राया।

पर पापी अपनी दुष्टता के कारण उतर जाता है॥

०। कोई तो धन वंटोरता पर उस के पास 'कुछ नेहीं रहता

थीर की ई धन उड़ा देता तीभी उस की पास बहुत रहता है।

प। प्रांश की कुड़ै।ती मनुष्य का धेन हैं पर निर्धन घुड़की की सुनता मी नहीं॥

र । धर्मियों की ज्योति स्नानन्द के साध रहती है

पर दुष्टों का दिया वुक जाता है॥

90 । मााड़े राडि केवल अधंकार ही से दाते दें पर को लोग सम्मति मानते हैं उन के ख़ुहि

े रहती है ॥

99 । फोकट का<sup>9</sup> माल नही उहरता पर जो छपने परिश्रम से घटोरता उस की

ंबढती देशती है॥ १२। जब याशा पूरी दोने में विलम्ब दीता ती मन शिथिल देशता है

पर जब लालसा पूरी दाती तब जीवन का वृद चंगता है।

१३। जो वचन की तुच्छ जानता से नाश दे जाता है

पर प्राचा के हरवैये का प्रका फल मिलता है। 98 । ख़ुडिमान् की शिक्षा जीवन का साता है

, ख़ीर उस के द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बस

सकते हैं ॥ १५। सुबुद्धि के कारण अनुग्रद दे।ता दै

पर विश्वासघातियां का मार्ग कड़ा होता है।

१६। सब चतुर तो ज्ञान से काम करते है

ें पर मूर्ख अपनी मूठता फैलाता है॥

१०। दुष्ट दूत खुराई में फसता है

पर विश्वास्याग्य रखची से कुशसकेम देती है।

पट । जो शिक्षा की युनी व्यनसुनी करसा सी , निर्धन देशता स्रीर खपमान पाता है

(१) भूल में यापने की निर्धम करता।

पर जो डांट की मानता उस की महिमा देती है॥

९९। लालसा का पूरा देशना तो जीव की मीठा संगता दे

पर युराई से इटना मूर्यों को विनाना स्राता है।

२०। युद्धिमानें की संगति कर तय तू भी युद्धि-मान् हो जाएगा

पर मूर्की का साधी नाध हो जास्या ॥ २९ । शुराई पापिया के पीके पहनी है चैार धीर्मियां की प्रच्छा कल मिलता है ॥

२२। भला मनुष्य प्रापने नाती पातीं के लिये भाग होड जाता है

पर पापी की संपत्ति धम्मी के लिये रक्ष्यी जाती है॥

२३ । निर्धन लेंगों की खेतीयारी से यहत भाजनयस्तु मिसती है

पर ऐसे लोगा भी हैं जो खन्याय के कारत मिट

२८ । तो येटे पर कही महीं चलाता की उस का यैरी है

पर जा उस में प्रेम रस्त्रता का यम से उस की शिका देता है।

२५ । धर्मी पेट भर खाने पातृा है पर दुष्ट भूखे दी रहते हैं ॥

# १४. हर युद्धिमान स्त्री अपने घर की

पर मूळ स्त्री उस की अपने ही दाधों से डा देती है॥

२। जो सीधाई से चलता से यह। वा का भय माननेदारा

पर जी टेढ़ी चाल चलता से उस की तुच्छ जाननेदारा ठदरता है॥

ह। मूऴ के मुंत में गर्व का श्रंकुर है

पर युद्धिमान् लेगा श्रपने वचने के द्वारा रक्षा पासे है ॥ ~

है। जहां बैल नहीं बहां गोशाला निर्मल तो रहती है पर बैल के बल से बड़ा ही लाम होता है। धा सच्चा साली भूठ नहीं बोलता पर भूठा साली भूठी बात सड़ाता है। सा उट्टा करनेहारा खुंडि को ढूंड्ता पर नहीं पाता

पर समभवाले की चान सहज से मिलता है।

। मूर्ख से खलग ही जा

तू उस से चान की वात न पास्गार।

दा चतुर की बुद्धि अपनी चार्ल क

जानना है

पर मूर्खी की मूठता कल करना है।

रं। मूठ लोग दोषी होने की ठट्ठा जानते है

पर सीधे लेगों के त्रीच अनुग्रद होता है।

१०। मन प्रपना हो दुग्ब जानता है

थै। विराना उस के भ्रानन्द में हाथ नहीं हाल
सकता।

१९। दुष्टा का घर विनाय दें। जाता है पर सीधे लेगों के संयू में लहलहाना होता है।। १२। ऐसा मार्ग है जी मनुष्य की ठीक देख पहुता है

पर उस को अन्त में मृत्यु ही मिलती है।।
१३। एंसी के समय भी मन उदास होता है
धीर आनन्द को अन्त में शोक होता है।
१८। जिस का मन ईश्वर की खोर से इट जाता

यह अपनी चाल चलन का फल भागता है पर भला मनुष्य आप ही आप उन्तुष्ट होता है। १५। भाला ती हर एक बात की उच मानता है पर चतुर मनुष्य समभ ब्रुक्तर चलता है। १६। बुद्धिमान् डरकर ब्रुराई से हटता है। पर मूर्ख ठीठ होकर निहर रहता है। १०। को भट कोध करे से मूठता का काम भी करेगा

पर को खुरी युक्तियां निकासता है उस से से सा

<sup>(</sup>१) गूल में म जानेगा।

१८। भोलों का भाग मुकता हो होता है पर चतुरीं की चानबपी मुक्ट बाधा जाता है। **१९ । ख़रे लाग मला के सन्मुख** भीर दुष्ट लेगा धर्मी के फाटक पर दबहवत् करते है। · २०। निर्धन का पहोसी भी उस से छिन करता है पर धनी के बहुतेरे प्रेमी हाते हैं। २९। के। अपने पडोसी के। तुच्छ जानता दे। याय करता है पर जा दीन लागी पर अनुग्रह करता से धन्य होता है। २२। की युरी युक्ति निकासते हैं से क्या भ्रम में नहीं पहले पर भली युक्ति निकालनेहारी से कच्या और समार्थ का व्यवहार किया जाता है। न्नः । परियम से सदा लाभ होता है पर बक्तवाद करने से केवल घटती देशती है। २४। खुद्धिमानी का धन उन का मुकुट उद्दरता है पर मूर्खी की मूठता निरी मूठता है। ' ३५ । सन्ना साक्षी बहुता के प्राय बचाता है पर जा भूठी बाते उड़ाया करता है उस से धोखा ही होता है। २६। यहीया के भय मानने से हुछ । भरीसा द्याता है चैर उस के पुत्रों की **शरणस्थान मिलता है**।। स्थ । यहीवा का सय मानना जीवन का सासा है कीर उस के द्वारा लेगा मृत्युको फन्दें। से स्रध सकते हैं। २८। राजा की महिमा प्रजा की बहुतायत से होती है -पर जहां प्रजा नहीं व्यद्यं द्वाकिम नाश दी जाता है ॥ 🚜 🖟 २९। जी विलम्ब से कीप करनेहारा है से बड़ा समसञाला है पर की क्षधीर है से मूक्ता की बक्ती करता है। ३०। शान्त मन तन का क्रीवन है

. पर मन के जलने से छोड़ियां भी जल' जाती हैं। ३१। जी कंगाल पर अधेर करता से। उस के . . . कर्सीकी निस्दा . . . . पर की दरिद्र पर अनुग्रद करता से उस की महिमा करता है। --३२। दुष्ट मनुष्य घुराई करता दुष्रा नाम दी जाता है॥ पर धर्मी की मृत्यु के समय भी शरण मिलती है॥ इड । सममवालें के मन में, बुद्धि वास किये रहती है पर मूर्खी के अन्त करख ने जी कुछ है से प्रशट हा जाता है। ३४। जाति की बढ़ती धर्म्म हो से हाती है पर पाप से देश के लोगों का श्रपमान होता है॥ ३५। जो कर्म्भचारी खुद्धि। से काम करता उस पर राजा प्रसन्न द्वीता है 🐗 पर जो लक्जा के काम करता उस पर यह राय करता घै॥ ् १५. कामल उत्तर सुनने से जलजलाहर ठगडी होती है पर कटुवचन से कीप धर्धक उठता है। २। वुद्धिमान् चान का ठोक वाबान करते हैं पर मूर्खी के मुद्द से मुद्दता उद्यस साती है ॥ ३। यद्दीचा की आंखें सब स्थानें। में लगी रहती वह ख़ुरे भले दोनों की ताकता रहता है ॥ 8। शांन्ति देनेहारी बात जीवनवृद्ध है पर उत्तर की बात से मात्मा दु.खित होता ५। मूठ अपने पिताकी शिक्षा का तिरक्कार

करता है

पर जो डांट की मानता से चतुर हो जाता है।।

<sup>(</sup>१) मूल में सह।

<sup>(</sup>२) मूल में समुदाय समुदाय के लिगी।

हा धर्मी के घर में बहुत धन बहता है पर दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। । युद्धिमान् लोग याते करने से चान की फैलाते है

पर मूर्खी का मन ठीक नही रहता । द। दुष्ट कोशों के द्यालदान से यहादा घिन करता है पर यह सीघे कोशों की प्रार्थना से प्रस्त होता है ॥

र । दुष्ट की चाल चलन से यदाया की घिन व्यासी है

पर जी धर्मा का पीका करता उस से घट प्रेम रखता है॥

११। को मार्ग को क्रोड देता उस की यही ताडना मिसती दे

बीर के हांट से बेर रदाता से मर ही जाता ॥ १९। जब कि अधोलेक बीर विनाशकीक बहावा के साम्टने सुले रहते है

ता निरुचय मनुष्यों के मन भी ॥

१३। ठट्टा करनेदारा डाटे वाने से प्रसन्न नदी दीता

धीर न यह युद्धिमानी के पास जाता है। १६। मन प्रानन्दित दोने से मुख पर भी प्रस्त्रता का जाती है

पर सन के दु.ख से ग्रात्मा निराश ऐता है।।

पर । सममनेहारे का मन चान की खेला में

रहता है

पर मूर्ख लेगा मूढ़ता से पेट भरते हैं। १५। दुरिया के सब दिन दुख भरे रहते हैं पर जिस का मन प्रसन्न रहता है से माना नित्य भोज से जाता है।

१६। घयराइट के साथ यहुत, राये पुर धन से यदीया के भय के साथ घोडा ही धन उत्तम है। १०। यर रहते पे। से हुए वैल का मांस खाने से प्रेम रहते सागपात का भी भाजन उत्तम है। १८। फ्रोधी पुरुप काडा मचाता है पर जी यिलस्य से फ्रोध करनेहारा है से मुक्ट इमी की दथा देता है।

५९ । ग्रालची का मार्ग कांटों से सम्धा दुवा ं दोता है ।

पर सीधे लोगों की बाट राखमार्ग ठ इस्ती है।

२०। बुद्धिमान् पुत्र से पिता खानन्दित होता है

पर मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है।

२१। निर्वृद्धि को मूठता से खानन्द होता है

पर समभवाला मनुष्य सीधी चाल चंलता है।

२३। विना सम्मति की कल्पनारं निरमल हुआ

करती हैं

पर बहुत से मंत्रिया की सम्मति से बात हहाती है।

२३। सन्जन उत्तर देने से प्रानन्दित दोता है बीर प्रवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही मला दोता है॥

२8। खुद्धिमान के लिये जीवन की बार्ट जपर की खोर जाती है

इस रोति वह अधोतीक में पहुने से वस सकता है॥

२५। यदेशवा अरंकारिया के घर की का देता पर विधवा के सिवाने की अटल रखता है। २६। युरी कल्पनारं यदेशवा की चिनानी समती पर मनभावने वचन शुद्ध हैं।

२०। लालची श्रपने घराने को दुख देता है पर पूर से घिन करनेहारा जीता रहता है।। २८। धरमी मन में सेचिता है कि क्या

' पर दुष्टा के मुंध से युरी बातें स्वल काती हैं। रा पर धरिमंगें की प्रार्थना सुनता है। पर धरिमंगें की प्रार्थना सुनता है। ३०। काखों की समक से मन की बानन्द राता है

श्रीर अच्छे समाचार से हाँहुयां पुष्ट होती हैं। ३१। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है

से। युद्धिमानी के सम ठिकाना पाता है।। इस्रा को शिक्षा को सुनी समधुनी करता से। सपने प्राय को तुच्छ जानता है , पर तो डांट की। सुनता से ख़िंद्ध माम करता है ॥ इह । यदावा के भय भानने से शिक्षा माम ं होती है, है । श्रीर महिमा से पहिले नम्रता होती है ॥

१६. मन की युक्ति नमनुष्य के वश में

रहती है॥

पर मुंच से कहना यहावा की श्रोर से हाता है। २। मनुष्य की सारी चाल चलन श्रपने लेखे में पांचल ठहरती है

पर यदीवा सन की तीलता है।

,,३। श्रपने कामी की यद्दीवा पर डाल इस से तेरी करपनाएं सिंह होगी॥...

8.1,यहोवा ने सब वस्तुरं सस के प्रयोजन के

व्यान दुष्ट की भी विपत्ति भीगाने के लिये

भा सब मन के घमित्रहर्गा से बहाबा , घिन करता है।

, में द्रुठता से कहता हूं कि ऐसे लोग निदाप न ठहरीं॥

६। श्रधम्म का प्रायम्चित कृषा और सञ्चाई से देशता है.

श्रीर यहे। हो भय मानने के द्वारा मनुष्य खुराई करने से बच जाते हैं॥

श ज्य किसी की चाल चलन यहावा की
 भावती है

सब बद्द के श्रमुखीं का भी उस है मेल

कराता है॥

न्याय से घोड़ा हो प्राप्त करना सत्तम है ॥

र । मनुष्य मन में अपने मार्ग की विचारता है पर यदावा ही उस के पैरी की स्थिर करता है। १०। राजा के मुंद से दैवीवासी निकलती है

, न्याय करने में इस से चूक नहीं हाती ॥

(१) गून में हाय पर हाय।

११/। सञ्चा तराजू श्रीर पलड़े यहाँवा की श्रीर से होते हैं

चैती में कितने बटखरे हैं सबत्त्वसी के वनवाये हुए है।

पर । दुष्टता करना त्राजास्रो के लिये दिवनाना काम है

ा क्योंकि उन की गड़ी धर्मा ही से स्थिर रहती है॥

ा १३ । धर्मिकी बात बेलिनेहारी से राजा प्रसन्न हाते हैं

्र थ्रीप्र की सीधी खाती खीलता है उसः से वे प्रेम रखते हैं॥

98°। राजा, का कोप मृत्यु के दूत के समान है

यर बुद्धिमान् मनुष्य उस को ठरूडा करता है। १५ त ताला के मुंख की चमक में जीवन

१५, । दाजा क मुखाका चमका म जावन रहता है : " "

थीर उस की प्रसन्नता बरसात के श्रन्त की घटा ं के समान दाती है। ं ं रुप्त रह

९६। बुद्धिको प्राप्ति चेखे सेने स्टिक्या हो ं उत्तमादै स्टिक्स

श्रीर समक्त की प्राप्ति चान्दी से चुनने ये। ग्रय है। १७। ख़राई से इटना सीधे लोगों के लिये

' राजमार्गा है का कि कि की की कारता से।

श्रंपने प्राण की भी रक्षा करता है॥'

१८ । विनाम से पोइसे गर्व बीर ठोकर खाने से पोइसे घमगड होता है ॥

भारित के सम्बद्ध के संग्रह्म के स्वाहित के स्वीत

लेगों के सम नम् भावासे रहना उसम है।।
े २०। जो घचन एर मनत्लगाता से। कंत्याख

पाता है <u>के उन्हें के किया</u> ं **की**र<sup>(</sup>जी पहीवा पर भरीसा रखता से धन्य

े हिता है। कि कि हिट्ट में खुद्धि है से क्समस्टाला विकास के हिट्ट में खुद्धि है से क्समस्टाला कि कहायता है

श्रीर मधुर वासी के द्वारा हान वटता है ॥

भ्या जिस के खुद्धि है उस के लिये बह की बन का सेता है पर मूठों की शिका देना मूठता ही होती है। भ्या खुद्धिमान् का मन उस के सुद्ध पर भी खुद्धिमानी प्रगट करता कीर बचन में बिद्या रहती है। भ्या मनमावने बचन मधु भरे इसे की नाई

=8 । मनमायने यचन मधु भरे छत्ते की नार्ष जीय की मीठे लगते थीर द्वांडुयों की दरी मरी करते दें॥

२५। रेसा मार्ग है सा मनुष्य की सीधा देख पहता है पर उस के अन्त में मृत्यु ही मिसती है। , २६। परिश्रमी की सालसा उस के लिये परिश्रम करती है

उस की भूख' तो उस की उमारती रहती है।

> । अध्यम मनुष्य दुराई की युंक्ति निकालता है

बीर उस के घननों से प्राग लग जाती है।

> । टेड़ा मनुष्य बहुत मगड़ों की उठाता है

ग्रीर कानाफुंसी करनेहारा परम मित्रों में भी

फूट करा देता है।

२९। उपद्रयी मनुष्य अपने पड़ेासी की फुसलाकर कुमार्ग पर चलाता है॥

३० । आंख मूदनेदारा कल को कल्पनारं करता है चौर द्वांठ दवानेद्वारा घुराई करता है ॥ ३९ । पक्के बाल ग्रीभायमान मुकुट ठहरते हैं वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्रसन्न दोते हैं ॥ ३० । चिलस्य से कीप करना चौरता से चौर अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है ॥

३३ 1 चिट्ठी हाली जाती ता है पर उस का निकलना यहावादी की ख़ार से देता है॥

- १७ चेन के राथ मूखा टुकडा उस घर की यपेका उत्तम हैं

क्षेत्र मेलवलि पशुक्षेतं से भरा देत पर उस में भगाड़े रगाडे देते ॥ २ । खुँ हि चे चलनेहारा दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जा लज्जा का कारण दाता दै प्रभुता करेगा

, स्रोर उस पुत्र के भास्यों के बीच भागी देशा ॥

३। चान्दी के लिये घडिया और सेने के लिये अर्टी दोती दें

पर मनें की यदीवा तावता है।

8। कुकर्सी अनर्थ बात की ध्यान देकर धुनता है भीर भूठा मनुष्य दुष्टता की बात की खोर कान लगाता है।

था जी निर्धन की ठहीं से चडाता थी उस के कर्ता की निन्दा करता है

धीर जो किसी की विपत्ति पर इंसता से। निरोप नशें ठररता॥

६। यूढों की श्रोमा उन के नाती पेति हैं श्रीर ख़ाल सम्चां की श्रोमा उन के माता पिता है।

श्रुक् को उत्तम द्यात, फवती नहीं
 श्रीर प्रधिक करके प्रधान को भूठी बात नहीं
 फवती ॥ । । ।

,द। देनेदारे के दाय में घूस, मोदनेदारे मोख का काम देता दे

जिधर ऐसा पुरुष फिरता उधर की उस का काम सुफल होता है॥

रा चो दूसरे के अपराध की होप देता से। प्रेम का खोजी ठएरता है

पर चों बात की सर्चा बार ब्रार करता है से। परम मित्री में भी फूट,करा देता है।

९०। एक घुडकी समझवाले के मन में जितनी गढ जाती है

चतनो से। बार सार खाना मूर्ख के मन में नहीं गहरा॥

११ । खुरा मनुष्य दंगे की का यन करता है इस लिये उस के पास क्रूर दूत भेला जाएगा ॥ १२ । बच्चा कीनी हुई रोकनी का मिलना ते। भला है

<sup>(</sup>१) मूल में उस के मुह की बुद्धिमान करता है। (२) मूल में चस का मुह।

पर मूळता में इवे हुए मुखें से मिलना भला नहीं। भ३। जी कीई भलाई के घटले में खुराई करे उस को घर से ख़ुराई दूर न द्यागी। ं १४। मगाई का खार्म बान्ध में के छेद के समान है 👯 भगारा घठने से पहिले उस की छोड देना ॥ १५। की दोषी की निर्दीष धीर की निर्दीप की देवि उद्दराता है चन दोनों से यहोवा विन करता है **।** 🔻 ' १६ । बुद्धि मेाल लेने के लिये मूर्ख अपनेः दाय मे टाम क्यों लिये हैं यह उसे चाहता ही नहीं॥ १७। मित्र सब समया में प्रेम रखता है ं बीर विपत्ति के दिन भाई वन जाता है। १८ । निर्वृद्धि मनुष्य द्वाच पर द्वाच सारता ग्रीर खपने पहोसी के यहां जामिन द्वाता है। '१९'। जी काहे राष्ट्रे में प्रीति रखता से ष्यपराध करने में भी प्रीति रखता है ं श्रीर हो। अपने फाटक को बहा करता से। अपने विनाश के लिये यव करता है। २०। खेर सन का टेका है उस का कल्याय नही द्वाता ं थीर उलटफेर की बात करनेहारा विपत्ति मे पड्ता है॥ '२१। जी मूर्ख की जन्माता से उस से दु:ख थीर मुद्ध के पिता की खानन्द नहीं होता ॥ २२ । सन का प्रानन्द ब्यच्छी खै।पध है 🗸 पर मन को ट्रटने से इड्डियां सूख जाती है। २३। दुष्ट जन न्याय विज्ञाहने के लिये थपनी गांठ से घूम निकालता है॥ 🗥 **२8 । खुद्धि समभवाले के साम्हने ही रहती है** पर मूर्ख की। खांखें पृष्ठियों के दूर दूर देशा मे 👫 स्रोते रहती हैं।। 🖅 स्र । मूर्ख पुत्र 'से पिता चदास द्वाता

श्रीर जननी की जीक होता है।

इहं। फिर धम्मी से दयह लेना है

श्रीर प्रधानी की मिधाई के कारण पिठ्याना

दोनी काम खच्छे नहीं॥

इठ। जी संमालकर वीलता है, यही जानी

ठहरता है

श्रीर जिस का खारमा जान्त रहता है से ई

समस्रवाला पुरंप ठहरता है॥

इट। मूळ भी जब चुप रहता तब बुद्धिमान्

ग्रीना जाता है

श्रीर की श्रपना मुंद अन्द रखता से समस्रवाला
गिना जाता है॥

१८ जी श्रीरा से श्रासा ही जाता है से। अपनी ही इच्छा पूरी करने के

लिये ऐसा करता थीर सव प्रकार की खरी खुद्धि से वैर फरता है। २ मूर्ख का मन समक्त को वाता में नदी लगता वह केवल प्राप्ते मन की वात प्रगट करना चाहता है ॥ ३। जदां दुष्ट खाता वदां प्रयमान भी बाता है 'बीर निन्दित काम के साथ नामधराई होती है। ४। सनुष्य की सुंद की उच्चन गादिरा चल । वा उमग्रहनेशारी नदी वा वृद्धि के साते हैं। र्ध। दुष्ट्र का यस करना ' थीर धर्मी का इक मारना खळा नहीं दे। ६। मूर्ख वात घठाने से मुकट्टमा खडा करता थीर अपने की मार खाने के येग्य दिखाता है। । मूर्ख का विनाश उस की वातों से दोता ' थीर उस के खबन उस के प्राण के सिये फंडे होते हैं। ८। कानाफूसी करनेहारे के ववन स्वादिष्ट भावन

पेट के भीतर पहुंच जाते है।

की नाई

<sup>(</sup>१) मूल में लडाई। '' ? '

<sup>(</sup>र) मूल में उस का मुह भार धुलाता है। 🤈 '

र । फिर को काम में बालस करता है से खोनेदारे का मार्च ठदरता है ॥ १० । यदोवा का नाम हुठ कोठ है धर्मी उस में भागकर सब केरियम से बचता है ॥ १९ । धनी की धन उस के लेखे में गढ़वाला नगर

कार कीर कंचे पर यनी हुई ग्रहरपनाछ है ॥ १२। नाम देने से परिले मनुष्य के मन में घमगड़ कीर महिमा पाने से पहिले नमता होती है ॥ १६। तो बिना यात मुने उत्तर देता ने। मूठ ठएरता कीर उस का श्रन्यदर होता है ॥ १८। रोग में मनुष्य श्रपने खात्मा से सम्मलता है पर तथ श्रात्मा हार जाता तथ इसे कीन सह सकता है ॥

१५ । सम्भवाते का मन चान प्राप्त करता श्रीर युद्धिमान् चान की वात की रोज में रहते हैं। १ई । मेंट मनुष्य के लिये राष्ट्र खोल देतों -यीर उसे बड़े लेगों। के साम्दने पहुंचाती है।। १९ । मुक्कदूमें में की पहिले बोलता बही धर्मी सान पहता

पर पीके दूसरा पत्तवाला श्राक्तर उसे खेळा लेता है !

१८। चिट्ठी हालने चे सकड़े यन्द होते बीर यसयन्तों की सदाई का धन्त होता है॥ १९। चिट्ठे हुए भाई की मनाना हुठ नगर के सेने से बहिन होता है

क्रीर रेवे कााड़े राक्षभयन के वेगड़ों के समान हैं। २०। मनुष्य का पेट मुंद की वाता के फल से भरता है

थीर वालने से जा सुरू प्राप्त दाता उस से वद तुप्त दाता दे॥

२१। जीभ के वश में मृत्यु श्रीर जीवन देशी दाते दे

धीर ते। उसे काम में लाना चादे यह उसी का फल भेगोगा !

२२ । बिस ने स्त्रो व्याद्य लिई उस ने उत्तम पदार्थ पाया और पद्दावा का अनुग्रद्य उस पर दुआ है।। २३ । निर्धन गिड़िगाड़ाकर वोलता है पर घनी कहा उत्तर देता है।। २८ । स्त्रियों के बढ़ाने से तो नाश होता है पर कोई ऐसा प्रेमी दोता है की भाई से भी अधिक मिला रहता है।

१८. जी निर्धन खराई से चलता है से उस मूर्ख से उत्तम है जो

टेकी बार्त बालता है।

२। फिर मन का बिन जान रहना सक्का नहीं

भीर का उताधली से दीइता से पूक जाता है।

३। मूकता के कारण मनुष्य का मार्ग टेका

खीर यह मन ही मन यहाया से चिक्ने लगता है।

8। धनी की तो यहुत संगी हा जाते हैं

पर कंगाल की संगी उस से खलग हो जाते हैं।

५। कूठा साली निर्दाय नही ठहरता

सीर जो कूठ वाला करता है से न बचेगा।

६। स्टार मनुष्य की यहुत से लेगा मना लेते हैं

खीर दानी पुरुष का मिन्न स्व की है यनता है।

०। जय निर्धन के सब भाई उस से बैर रखते हैं
तो निश्चय है कि उस की संगी उस से दूर हो

जाते हैं

यह याते करते करते उन का पीका करता है पर उन की नहीं पाता॥

दा को छुद्धि प्राप्त करता सा प्रापने प्राय का प्रोमी ठहरता है

थीर की समभ की धरे रहता उस का करवास होता है।

ए। भूठा चाक्ती निर्देश नहीं ठहरता
 श्रीर की भूठ विकास करता है से नाश
 है।

१०। जब सुख से रहना मूर्ख की नहीं फबता तो द्वाकिनी पर दास का प्रभुता करना करां फबे।

<sup>(</sup>१) मूल में उस का यन्धु।

, १९ । जी मनुष्य बुद्धि से ,चलता से विलम्ब से कीप करता है

धीर अपराध से ग्रानाकानी करना मनुष्य की सोद्यता है॥

१२ राजा का कीप सिंह की शरजना सा पर उस की प्रसन्नता घास पर की छोस सरीखी देतती है॥

पइ। मूर्ख पुत्र पिता के लिये विपत्ति ठचरता है बीर स्त्री के भगडे रगड़े लगातार टपकने के सुख्य द्वाते हैं॥

98। घर श्रीर घन पुरखाश्रीं से भाग में पर बुद्धिमती स्त्री यद्दाद्या ही से मिलती है ॥ '१५। खालस से भारी नीन्द्र था जाती है श्रीर जी प्राक्षी किलाई से काम करता से मुखा

पदं । जो आचा को मानता से अपने प्राय की रका करता है

यर जा श्रयनी चाल चलन के विषय निश्चिन्स रहता थे। मर जाता है॥

९०। जो कंगाल पर अनुग्रह करता से यदे। या की उधार देता है

श्रीर वह उस काम का प्रतिफल देशा ॥

९८ । अपने पुत्र की तास्ता कर क्योंकि अख ली आ वाहै

जान ब्रुमकार उस की मार न हाल ॥
१९ । जी बहा क्रीधी है उसे दग्छ उठाने दे
स्वोंकि यदि तू उसे बचार ती फिर फिर बचाना
पहेगा ॥

२०। सम्मति को सुन ले थीर शिक्षा की ग्रहरा कर

े कि तू अन्तकाल में खुद्धिमान् उद्दरे ॥ २१। मनुष्य के मन में बद्दुत की कल्पनारं देति हैं पर जो युक्ति यद्दोवा करता है शाई स्थिर रहती है। २२। मनुष्य कृषा करने के अनुसार चाइने ये। य देता है

खीर निर्धन जन मूठ बोलनेहारे से उत्तम है। २३। यहोखा के भय मानने से जीवन बक्ता है

थीर एस का भय माननेरारा ठिकाना पाकर मुखी रहता है उस पर विपत्ति नहीं पहने की ॥ २४। ब्रालसी ब्रपना दाघ घाली में डालता है पर ख्रपने सुष्ट तक कीर नहीं उठाता ॥ २५। ठट्टा करनेदारे की मार थीर इस से भाला चतुर दे। जारगा थीर समस्याने की डांट तब वद श्रधिक जान पाएगा ॥ २६ । जो पुत्र अपने याप की उचाइता यौर खपनी सा की भगा देता है की श्रपमान श्रीर लच्चा का कारण देशा॥ २०। दे मेरे पुत्र यदि भटकना चादता है तो भिना का सुनना को इ दे॥ २८। प्रधम साची न्याय की उद्घीं में उड़ाता है बीर दुष्ट लाग यनर्थ काम निगल लेते है। २ । ठट्टा करने हारीं के लिये दगड़ की क्रीर मूर्की के लिये पीठने की तैयारी हुई है ॥

## २० द्वासम्य ठट्टा करनेहारा श्रीर मंदिरा है। मचाने-

को कीर्च उस की कारण चूक करता है से। युद्धिमान् मही॥

२। राजा का मय दिखाना सिंह का गरजना है जो उस पर रोप करता से प्रपने प्राय का प्रपराधी दोता है॥

३। मुकड़में से दाय चठाना पुरुष की महिमा ठहरती है

पर सब मूढ़ कारड़ने की तैयार छोते हैं॥

8। श्रालसी मनुष्य शीत के कारण इस नहीं नेतिता

इस लिये कटनी के समय वह भीख मांगता ग्रीर कुछ नहीं पाता ॥

ध। मनुष्य के मन की युक्ति खबाद ती है

तीभी समभवाला मनुष्य उस की निकाल लेता है॥

६। बहुत से मनुष्य श्रपनी कृषा का प्रचार करते हैं

पर सम्चा पुरुष कीन पा सकता है।।

। धार्मी की खराई से खलता रहता है

उस के पीड़े उस के लड़केवाले घन्य होते हैं।

द। राजा जो न्याय के चिहासन पर वैठा करता है

से। श्रापनी दृष्टि धी से सत्र दुराई की। उड़ा देता है॥

< । कीन कप सकता दै कि मै ने अपने पृदय की पवित्र किया

में पाप से शह हुआ हू ॥
१०। घटती यक्ती यटखरे सार घटती यक्ती नपुए ।
इन दोनों से यद्दीया घिन करता है ॥
१९। लड़का भी अपने कामी से परिचाना जाता है
कि उस का काम परित्र सार सेधा दे या नदी॥
१२। मुनने के लिये कान पीर देखने के लिये
ग्रांख की दे

दें।ने। को यदाया ने यनाया है। १३। नीन्द से प्रीति न रख नदी ता दरिष्ट है। जाएगा

श्रार्थे खेाल तय तूराटी से तृप्त देशा। १४। माल लेने के समय शादक तुष्क तुष्क करता है

पर चले जाने पर बड़ाई करता है।
१५। सेाना द्यार बहुत से मूगो तो हैं
पर चान की बाते अनमाल मीख ठहरी हैं।
१६। से अनजाने का जामिन गुया उस का कपड़ा

बीर जी विराने का जामिन हुया पस से वंधक की वस्तु ले रखा।

99। चोरी किये की राटी मनुष्य की मीठी से। समती है

पर पी हे उस का मुद्द फंकर से भर जाता है।

१८। सब करपनाएं सम्मति ही से स्थिर होती हैं भीर युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिये॥ ; १९। जो लुतराई करता फिरता से भेद प्रगष्ट करता है

प्रस लिये व्यक्तवादी से मेल जील न रखना ॥ २०। जी अपने माता पिता की कीसता सस का दिया वुक्त जाता श्रीर घोर शन्धकार से जाता से ॥

२१। जो भाग पहिले उतावली से तो मिलता है यन्त में उस पर श्राणीय नहीं होती ॥

२२। मत कह कि मै सुराई का पलटा लूंगा

यरन पहाया की घाट जीहता रह यह तुम की

कुड़ाग्गा॥

३३ । घटती वर्कता घटखरें से यहाया घिन करता दे

द्यार कल का तराज़ू खटका नहीं।।
२४। मनुष्य का सार्ग यहाया की खोर से ठहराया
काता दे

खादमी क्योंकर खपना चलना समक्ष सके । २५। जो मनुष्य विना विचारे किसी वस्तु की पवित्र ठष्टराए

क्षीर जी मन्नत मानकर पूक्तपाछ करने लगे से। फल्टे ने फंसेगा॥

इदं। युद्धिमान् राजा दुष्टों की उसाकर उड़ा देता और उन पर दावने का परिया चलवाता है। इठ। मनुष्य का जात्मा यदीवा का दीपक है वह मन की सब वाता की खोज करता है। इट। राजा की रका कृपा और सञ्चाई के कारण होती है

खीर कृषा करने से उस की शड़ी संभलती है। ३९। जवानों की णोभा उन का खल है पर बूढ़ों की थी उन के पक्षे बाल हैं।। ३०। चीट लंगने से की घाव होते हैं से बुराई इर करते हैं

क्रीर मार खाने से पृदय निर्मल दे। स्नाता है।

<sup>(</sup>१) मूल में एपा। (२) मूल में. पराये।

<sup>(</sup>१) मूल में कहे कि पवित्र यस्तु।

२१ - दाना का मन नालिया के जल की नाई यहावा के हाथ ने उहता है

जिछर वह चाहता उधर उस की फेरता है। २। मनुष्य की सारी चाल चलन खपने लेखे में तो ठीक है।ती है

पर यहीवा मन सन की जाचता है। इ। धर्मा खीर न्याय करना यहीवा की विलिदान से खीधक श्रव्हा लगता है। १। चठी खांखें घमगडी मन

श्रीर दुष्टों की खेती तीनों पापमय है।

धा कामकाची की कल्पनाओं से केवल लाभ दोला दे

पर उतावली करनेहारे की केवल घटती दीतीं है।

है। जो धन भूठ के द्वारा प्राप्त हो से वायु से उड़ जानेद्वारा कुदरा है उस के ठूठनेद्वारे मृत्यु ही की ठूठते है।

छ। जो चपद्रव दुष्ट लेगा फरते है उस से उन्हीं का नाम होता है

क्योंकि वे न्याय का काम करने से नाइ करते हैं। दा पाप से सदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेका होता है

ा पर जो पवित्र है उस का कर्म सीधा होता है। १। सम्बे चै। डे घर में सगड़ालू स्त्री के संग रहने से

क्त के कोने पर रहना उत्तम है।

ा १०। दुष्ट जन बुराई की लालसा जी से करता है बह अपने पहासी पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं करता॥

१९। जम ठट्टा करनेहारे के। दग्ड दिया जाता तब भोला खुद्धिमान् हो जाता है

भीर शुद्धिमान् की जब चपदेश दिया जाता तब ज्ञान प्राप्त करता है॥

पश्चित्र जे। धर्मी है से। दुष्टी के घराने में मन रखता

बद उन की बुराइयों में उत्तर देता है।

प्रश्ना का का बाल की दो हाई पर कान न दे से श्राप पुकारेगा श्रीर उस की सुनी न जारगी।

98। गुप्त में दिई हुई मेंट ये काप ठरडा होता भार नुपके से दिई हुई घूस से घड़ी जनजनाइट भी धमती है।

१५। न्याय का काम करना धर्मी की ती श्रानन्द

पर ग्रनर्थकारियो की विनाश ही का कारण ज्ञान पहला है॥

१६ । जो मनुष्य युद्धि के मार्ग से मटक साए सस का ठिकाना मरे हुओ के योच दोगा ॥ १० । जो रागरंग में प्रोति रखता है से कगाल देता है

क्षार का दाखमधु पीने क्षार तेल लगाने में प्रीति रखता का घनी नहीं दोता ॥ १८ । दुष्ट जन घम्मी की छुड़ीती ठरुरता है क्षार विक्वासघाती सीधे लोगों की सन्ती दण्ड

भेगाते हैं ॥

९९ । सग्नड़ालू श्रीर चिछ्नेद्वारी स्त्री के संग रहने से

जगल में रहना उत्तम है।

२०। खुंद्विमान् के घर में उत्तम धन ग्रीर तेल पाये जाते हैं

पर मूर्ख उन की उड़ा हालता है।

२१। जी धर्म बीर कृषा का पीका पकड़ता है

से कीवन धर्म धीर महिमा भी पाता है।

२२। बुद्धिमान ग्रूरवीरों के नगर पर चठकर

उन को धल की जिस पर वे भरीसा करते हैं

नाश करता है।

२३। जो अपने मुंद की वश्य मे रखता है

'से अपने प्राण की विपत्तियों से वजाता है।

२४। जी श्रीभमान से रीप में श्राकर काम करता है

उस का नाम श्रीभमानी ग्रीर श्रदंकारी ठट्टा

करनेहारा पहता है।

र्थ । प्रालमी ग्रपनी लालमा ही में मर जाता है

(१) मूल में भागमः।

क्यों कि उस के द्वाय काम करने से नाद

र्द। कीर्द ऐसा दै की दिन भर लालसा ही किया करता है

पर ध्वर्मी लगातार दान करता रहता है। २९। दुष्टों का खेलदान धिने।ना लगता है विशेष करके जब बह महापाप के निमित्त चढाता है।

२८। भूठा साची नाम होता है जिस ने जी सुना है यही कहता हुआ स्थिर रहेगा॥

२९ । दुष्ट मनुष्य कठार मुख का दोता है श्रीर जा सीधा है सा अपनी चाल सीधी करता है॥

३०। यरोवा के विषद्ध न तो कुरू वृद्धि थ्रीर न कुरू समभ

न कोई युक्ति चलती है।

३१। युड को दिन को लिये छोडा तैयार ते। देतता दे

पर खय यहे। या ही से मिलता है।।

#### २२ बड़े धन से पका नाम प्राधिक चाइने ग्रेशिय है

कीर केंाने चांदी से भीरा की प्रस्तुता उत्तम है। २। धनी कीर निर्धन दोनों मिलते हैं यदोवा उन दोना का कर्ता, है।

चतुर मनुष्य विपत्ति को खाती देखका किप
 जाता दै

पर भेाले लेगा खागे घड़कर दगड भेगाते हैं।
। नम्रता थीर यद्दीवा की भय मानने का फल
धन महिमा थीर जीवन दोता है।

५। टेके मनुष्य के मार्ग-मे काटे कीर फंदे रहते है

पर को प्रापने प्राया की रक्षा करता से उन से दूर रक्षता है॥

दै। लिङ्के की शिक्षा उसी मार्ग की दें जिस में उस की चलना चाहिये खह बुढ़ापे में भी उस से न हटेगा ॥ ७। धनी निर्धन लेगों पर प्रमुता करता है स्रोर उधार लेनेहारा उधार देनेहारे का दास होता है ॥

द। जो कुटिलता का बीज बीता है से अनर्थ हो लवेगा

थीर उस के राय का सेंटा टूटेगा।

९ । दया करनेदारे पर श्राभीय फलती है
 क्योंकि घढ कंगाल के। श्रयनी रे।टी में से

देता है।।
१०। ठट्टा करनेहारे की निजाल दे तब भगडा
मिट जाएगा

श्रीर बाद विवाद श्रीर श्रापमान दोनें टूट जारंगे॥

१९। जो मन की शुद्धता में प्रीति रखता है उस के वचन मनेहर है।ते ख्रीर राखा उस का मित्र है।ता है॥

१२। यद्दीया ज्ञानी पर दृष्टि करके उस की रक्षा करता

पर विश्वासघाती की वाते उत्तर देता है। १३। ग्रासची कहता है कि बाहर तो सिंग् होगा

. में चैक्क के बीच घात किया जाजंगा।

98। पराई स्त्रियों का मुद्द गोंदरा ग्रह्मा है
जिस से यहावा क्रोधित होता से सं उस मे
गिरता है।

. १५। लड़के के मन में मूठता बंधी रहती है पर छड़ी की ताडना के द्वारा बह उस से दूर किई जाती है॥

. १६ । जो व्यपने लाम के निमित्त कंगाल पर व्यन्धेर करता

कीर जी धनी की भेंट देशा वे दोनी केवल हानि ही उठाते हैं॥

१९। कान स्ताकर ब्रिट्टिमाने के बचन सुन
 ग्रीर-मेरी ज्ञान की ब्राप्ता की ग्रीर मन
 स्त्रा॥

१८। यदि तू उन को अपने सन में रक्त्रस्त्रे

द्यार वे सब तेरे मुंद से भी निक्तला करें ता यह मनभावनी बात हागी॥ १९। में ग्राज इस लिये ये खाते तुभ को जता कि तेरा भरीचा यदीवा पर दी॥ २०। मै बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश श्रीर ज्ञान की बाते लिखता आया हू, २१। कि मै तुमी सत्य घचना का निश्चय करा द्र जिय से जी तुभी काम मे लगाएं उन की सञ्चा चत्तर दे स्के॥ २२। क्याल पर इस कारण श्रन्धेर न करना की वह कंगाल है थीर न दीन जन की कचहरी। में पीसना॥ **३३। क्योंकि यदाया उन का मुकद्दमा ल**हेगा थ्रीर जी लेगा उन का धन इर लेते है उन का प्राय भी वह इर लेगा, २८। क्रोधी मनुष्य का मित्र न दीना

कीर तेरा प्राय फन्दे में फस जाए॥ २६। जो लोग दाय पर दाय मारते और ऋषियों के जामिन देते दे उन मे तू न दोना॥

श्रीर भट कोप करनेद्वारे की सान चलना, २५ । कहीं ऐसान हा कि तू उस की चाल

२०। यदि भर देने के लिये तेरे पास कुछ न दे।
तो वह क्या तेरे नीचे से खाट ले ॥
२८। जा विद्याना तेरे पुरखाओं ने बांधा दे।
उस पुराने विद्याने की न खढ़ाना ॥
२९। तू ऐसा पुरुष देखे जी कामकाज में निपुण दे।
वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा होटे लोगीं
के सम्मुख नहीं॥

२३. ज्ञाब तू किसी शांकिम के संग भेरकन करने की बैठे

तब इस बात की मन सगाकर सेखना कि मेरे साम्दने कीन है।

सीखे

२। श्रीर यदि तू खाक हो तो घोड़ा खाकर भूखा चठ प्राना ॥ ३। उस की स्वादिष्ठ भेाजनवस्तुखों की लालसा न करना क्यों कि यह धोखे का भे। जन दें॥ 8। धनो होने के लिये परिश्रम न करना ख्रपनी समभ का भरे। वा क्रोइना ॥ ५। क्या तू अपनी दृष्टि उस पर लगाएगा वह ता है ही नहीं वह उकाव पत्नी की नाई पंख लगाकर नि सन्देद खाकाश की ग्रीर चड्ड जाता है। **६। जो डाइ में देखता है उस की राटी न** खाना पौर न उस की स्वादिष्ठ भे। जनवस्तुकों की लालसा करना ॥ ९। क्यों कि जैसा यह ब्रापने सन से विचारता है जैसा वह स्राप है यद तुम से कदता तो दै कि खा पी पर उस का मन तुम से लगा नहीं॥ ८। जी कै।र तू ने खाया हा उसे उगलना पड़ेगा थीर तू अपनी मोठी वाता का फल खाएगा॥ ९। मूर्ख के साम्दने न बालना नदीं तो वह तेरे घुंडि के घचना की तुच्छ सानेगा ॥ ९०। पुराने सिवाने की न बढ़ाना थै।र न व्यपसूखीं के खेत मे घुषना॥ ११। क्योंकि उन का हुड़ानेद्वारा सामर्थी है उन का मुकट्टमा तेरे स्मा वद्यी लडेगा॥ १२। पापना दृदय शिका की स्रोर थीर अपने कान ज्ञान की वातों की थार लगाना १३। लडको को ताङ्ना न होस्ना क्यों कि यदि तू उस की इस्ड़ी से मारे ती वह

98। तू उस की इन्ही से मारके उस का प्राम प्राम्नोलोक से बचारमा ॥ ९५। हे मेरे पुत्र यदि तू' खुदिमान् हे।

न सरेगा ॥

<sup>(</sup>१) मूल में फाटका।

<sup>(</sup>१) मूल में तेरा मन।

तो विशेष करके मेरा ही मन प्रानिन्दत देशा ॥ १६। थार वय तू सीधी याते वासे तय मेरा मन दुलचेगा ॥ १९। तु पापियों की विषय सन में हाए न करना दिन भर यदे।या का भव मानते रहना ॥ १८ । ब्रोडिंग यन्त में फल द्वारा कीर तेरी आधा न टूटेगी ॥ १८। हे मेरे पुत्र तू मुनकर युद्धिमान् हो थीर प्रपना मन मुमार्ग में छीधा चला ॥ २०। दारामध् के पीनेशरों में न दीना न मांच के फांचक यानेदारों की धार्ति करना ह २९ । घरोकि विषयुद्ध ग्रीर खाक श्रवना भाग खाते श्रीर पीनकवाले की चिष्रहे परिनने पहते हैं। २२। श्रपने खन्माने हारे की सुनना थीर वय सेरी माता युद्धिया दे। सार तय भी उसे गुच्छ न जानना ॥ -इ। यञ्चार्द की मील लेना वेचना नहीं थीर युद्धि थीर शिका थीर समभ की मील लेना भी ध **२8 । धर्म्मी का पिता यहुत मगन देाता** भीर युद्धिमान का अन्मानेदारा उस के कारण ष्रानन्दित दोता है ॥ २५। तेरे फारक माता पिता प्रानन्दित ग्रीर तेरी चननी सगन हेरए ॥ २६। दे मेरे 9त्र अपना मन मेरी खोर लगा भीर तेरी द्राष्ट्र मेरी चाल चलन पर लगी रहे। २६ । येभ्या गारिस ग्रहरा उरसी स्रीर पराई स्त्री सकेत कूर्णके समान दे॥ २८। यद डाकू की नाई घात लगाती । धीर यदुत से मनुष्ये। की विश्वासघाती कर देशी है। र्थ । कीन कटता है दाय कीन कदता-है दाय दाय फीन मगाड़े रगाडे में फंसता है कीन यक यक करता है किस के क्रातरण घाय देति दें किस की श्रांकी लाल है। जाती हैं॥

३०। उन की वे। दायमधु देर तक पीते हैं। थैगर जे। मसाला मिला दुया दाखमधू ठूंढने की जाते हैं॥ ३९। जब दाखमधु लाल दिखाई देता है 🖟 फटोरे में इस का कैसा सुन्दर रंग दोता जय यह फैंचा ठीक उर्वेला जाता है तथ उस को न देखना॥ इर । योगिक प्रन्त में यह सर्प की नार्व हसता थीर करैत के समान काठता है। इव । त्र परार्श्व स्त्रियां देखता भीर उलट फेर की वार्त वकता रहेगा ॥ इह । खीर तू समुद्र के बीच लंडनेकारे या मम्तृत के सिरे पर सेनिहारे के समाम रहेगा ॥ ३५। में ने मार ते। खाई पर दुखित न हुआ। मै पिट तो गया पर मुक्ते कुछ सुधि न घी में दीश में क्षय कार्ज में ती फिर मदिरा कुंकुंगा ॥ 28. बुरे लोगों के विषय हाद न करना थीर न उन की स्माति चाउना ॥ २। क्योंकि ये उपद्रय साचते रहते हैं थीर उन के मुंद में उपाधि की वात निकलती e n ३। घर युद्धि से घनता थीर समस के द्वारा स्थिर दीता है। १। थीर उस की कोठरियां ज्ञान के द्वारा मय प्रकार की व्यनमाल बीर मनभाउ वस्तुकी से भर जाती हैं ॥

ध । युद्धिमान् पुरुष यसवान भी देता

साथ करना

नष्टीं सफता

कीर जानी जन अधिक शक्तिमान द्याता है।

६। इस लिये जय मूयुद्ध करे तथ युक्ति की

बीर क्षय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त दीता है।

। युद्धि दतने जंचे पर है कि मुक्ठ उसे पा

यह समा में अपना मुंह खोल नहीं सकता ॥ ें । जो सेव विचारके वृराई करता है चम को लेगा खल कहते है। र। मुक्ता का विचार भी पाप है बीर उट्टा करनेहारे से मनुष्य घिन करते हैं। े ९०। क्या तू विपत्ति के समय द्वियाव क्रांडला है ं ता तेरी शक्ति थासी सी है। १९। जिन की मार डालने के लिये ले जाते ही चन की कुडाना थीर की छात होने की घरघराते हुए चले जाते हीं उन्हें राक लेना ॥ १२। यदि तूक डे कि भला मै इस की जानता ता क्या सन का जांचनेहारा इसे नहीं ससभाता थीर क्या तेरे प्राय का रचक इसे नही जानता श्रीर क्या वह एक एक मनुष्य के काम का फल उसे न भुगतारगा ॥ १३। हे मेरे पुत्र मधुखाकी वह श्रव्हा है चौर मध्र का कताभी कि वह तेरे सुंह से मीठा लगेगा ॥ 98। इसी रीति खुंहिभी तुमें वैसी ही मीठी लगेगी ' यदि तू उसे पार ते। श्रन्त में उस का फल भी<sup>9</sup> मिलेगा थीर तेरी थाशा न टूटेगी ॥ १५। हे दुष्ट धर्मी का वास्त्यान नाश,करने को घात न लगा थीर उस का विशासस्थान मत विशाइ॥ पर्द। स्वोंकि धर्मी चाडे सात वार गिरे तीमी ਚਣਗਾ ਵੈ पर दुष्ट लोग जिपति में गिरते है। १९। जब नेश श्रुषु गिरे तब तू स्नानन्दित थीर जङ वह ठोकर खार तव तेरा मन मगन न है। ॥

१८। कहीं रेसा न दी कि यहीवा यह देखकार घुरा माने ग्रीर खपना काप उस पर से उतारे ॥ १९ । कुक्रिमियों के विषय मत कुठ दुष्ट लेाग्रे। के विषय डाइ न कर ॥ २०। क्यों कि युरे मनुष्य की प्रन्त में कुछ फल न मिलेगा दुष्ट्री का दिया सुभाषा जाएगा ॥ २९। हे मेरे पुत्र यहीवा थीर राजा देशी का भय मानना ग्रीर यलवा करनेहारीं में न मिलना ॥ २२। क्योंकि उन पर विपत्ति श्रचानक ग्रा पहेंगी ग्रीर देनि। की खापति कीन जानता है॥ २३। युद्धिमानां के वचन ये भी हैं न्याय मे पद्मपात करना किसी रीति खक्का नहीं॥ २४। जो दुष्टु ये कदता है कि तू निर्देश है उस की तो समाज समाज के लेगा की सते थीर खाति जाति के लेगा धमकी देते हैं॥ २५। पर जा लाग दृष्ट का डांटते उन का भला द्याता थीर उत्तम से उत्तम खाशोबीट उन पर खाता है ॥ ६६ । जो सीधे उत्तर देता है से। सुननेदारे के। चूमता है। २९। खपना बाहर का कामकास - ठीक करना ं श्रीर खेत में उसे तैयार कर लेना पोक्टे थपना घर वनाना ॥ २८। अकारण अपने पहोसी के विरुद्ध साकी न देना थ्रीर न उस की भुसलाना॥ भ्रं। मत कह कि जैया उस ने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उस के साथ करंगा, , थीर उस की उस के काम के श्रनुसार पलटा देशा ॥ ३०। में प्रालमी के खेत के

<sup>(</sup>१) मूल में फाटक।

<sup>(</sup>१) मूल में हाउ।

थार निर्वृद्धि मनुष्य की दाखवारी के पास दाकर स्राता थाः

59 । ते। यया देखा कि घड़ां सव कहीं कठीले पेड भर गये धीर यह विक्रू पेढ़ी से उप गई थीर उस का पत्थर का यादा गिर गया है। इर । तय में ने निष्ठारके विचार किया में ने देखकर शिक्षा प्राप्त किर्द ॥ 🕦 । तानिक थीर सा लेना तानिक श्रीर मपकी से सेना

तानिक थीर काती पर राघ खारे लेटे रक्ष्मा, इश । सब सेरा कगालपन डाक्रू की नाई

बीर तेरी घटी द्राययाखन्द के समान या पहेंगी॥

२५ सुलैमान के नीतिवचन ये भी दे

रिज्िकणाष्ट्र के जना ने नकल कर दिया ॥ २। परमेश्वर को महिमा ते। बात के किया रध्यते में

पर राजायों की महिमा बात के भेद निकालने म हाती है ॥

इ। स्यर्ग को कवाई पृष्टियो की नीचाई थीर राजाकों का मन इन तीनों का यन्त नहीं

मिलता ॥ 8। चांदी में से मैल निकाल

सद्य मुनार की लिये एक पात्र की यकिया छा काएगी ॥

थ । राजा के साम्टने से दुष्ट की निकाल तव उस को गड़ी धर्म के कारण स्थिर देशो।

६। राजा के साम्दने यहाई न सारना पीर यहे लेगीं के स्थान मे खहा न होना ॥

छ। प्योक्ति सिस प्रधान का तू ने दर्धन किया दे। वस के साम्दने तेरा श्रवमान देशना नहीं

उत्तम यह है कि तुक्त से कहा जाए कि यहां पर विराखे॥

(१) मूल में दोगे। हाथ गिलाये। (२) चूल में इधर षष्ट या।

८। मुकट्टमा रतायली काकी न चलाना नहीं तो उस के खन्त में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुष्ट काला करेगा

तव तू क्या कर सकेगा॥ र । यपने पहाची के साथ यादिवयाद स्कान्त

र्म फरना

बीर पराया भेद न खीलना ॥

प् । च्या न है। कि सुनने हारा तेरी निन्दा करे द्यार तेरा बाव्याट बना रहे ॥

११। जैसे चान्दी की टोकरियों में सेनिइले

सेव हो यैसा ही ठीक समय पर कहा हुया वचन द्याता है ॥

१२। जैसा साने का नत्य खीर कुन्दन की गीप

चच्ची सगती है यैषा ही माननेदारे के कान में ख़ाहिमान् की

हाट भी पान्ती लगती है। १३। जैसा फटनी के समय वरफ की ठगड से

वैसा ही विश्वास्योग्य दूत से भी भेजने हारी का जी ठरहा दाता है॥

98। जैसे यादल श्रीर पथन विना वृष्टि निर्तान हाते हैं

वैशा घी भूठ मूठ दान देनेधारे का बड़ाई मारना दोता है ॥

१५। धीरज धरने से न्यायी मनाया जाता

भीर के। मल बात पड़ी की भी तीहती है ह १६। यदि तूने मधु पाया दे। तो जिलक 🖼

उतना ही खाना न हो कि प्रधिक खाकर' उसे छांट छन्न 🚁 🖫

१७। अपने पड़ेासी के घर में बहुर का इसका न दी कि घए तुम से क्याद के 🗩 👼

सरी ॥

१८। जो किसी के क्रिक्ट 🖘 ≕ देता चै

से। माने। इधीड़ा थीर तज़बार खीर पैना तीर होता है॥

१९। विपत्ति के समय विश्वासघाती पर का भरीसा टूटे हुए दांत वा रखहे पांव के समान होता है। २०। जैसा चाड़े के विना में किसी का क्ष्य उतारना घा ककी पर सिरका हालना

वैशा ही उदास मनवाले के साम्हने गीत गाना हाता है॥

२९। यदि तेरा वैरी मूखा हो तो उस की रोटी खिलाना

और यदि वह प्यासा है। तो उसे पानी पिलाना॥ >>। क्योंकि रस रीति तू उस के सिरंपर श्रंगारे डालेगा

खीर यहेष्या सुने इस का फल देगा॥
२३। जैसे उत्तरही वायु वर्षा की
वैसे ही चुगली करने भे मुख पर क्रोध का जाता है॥
२४। जम्बे चौडे घर से मगडालू स्त्री के संग
रहने से

क्त के कीने पर रहना उत्तम है। २५। जैसा यको मान्दे के लिये ठयहा पानी वैसा ही दूर देश से स्नाया हुया शुम समाचार मी होता है।

र्द। जो ध्रम्मी दुष्ट के करे में याता है सा गदले सेाते थ्रीर विगादे हुए क्याह के समान है।

२०। बहुत मधु खाना श्रच्छा नहीं पर कठिन बाता की पूछपाछ महिमा का कारण होती है॥

२८,। जिस का स्नात्मा चश्च में नहीं से। ऐसे नगर के समान है जिस की शहरपनाह नाक्षा करके तीड़ दिई गई है। ॥

र्ह् जिसा धूपकाल में हिम का शैर कटनी के समय जल का

वैसा हो मूर्ख की महिमा भी ठीक नहीं होती॥

२। जैसे गारिया घूमते घूमते सार सूपालेनी चड़ते चडते नहीं वैठती

वैसा ही ग्रकारण साप नहीं पहता ॥ इ। घोडे के लिये कोडा गदने के लिये वाग ग्रीर मूर्ग्या की पीठ के लिये कड़ी ॥

8। मूर्ख को उस की मूठता के अनुसार उत्तर न देना

ऐसा न हो कि तू भी उस के तुल्य ठहरे॥

५। मूर्ख की उस की मूक्ता के खनुसार उत्तर देना

ऐसा न हो कि वह खपने लेखे में खुंडिमान् ठहरे॥

६। ची मूर्ख के हाथ से उन्देशा भेचता है

से मानी अपने पांच में कुडहाड़ा मारता सीर
विष्य पीता है॥

। जैसे लंगाड़े के पांठ लटके हुए बहते
वैसे हो मूर्खां के मुद्द में नीतिवचन देता है।
। जैसी पत्थरें। के ठेर में मियों की चैली वैसी ही मूर्ख की महिमा देनी देती है।
र । जैसा मतवासे के हाथ में कांटा गड़ता है वैसा ही मूर्खों का कहा हुआ मीतिवचन भी दुखदाई होता है।

९०। जैसे कोई तीरन्दाज जो प्रकारण सद्य की मारता हो

वैसा ही मूर्खें। वा खटोहियों का मजूरी में समाने-हारा भी देतता है।।

 ११। वैसे कृता ष्रपनी छांट की चाटता है
 वैसा ही मूर्ख ष्रपनी मुक्ता की दुहराता है
 १२। यदि तू रेसा मनुष्य देखे की ष्रपने लेखे में बुद्धिमान् हो

तो उस से अधिक मूर्छ हो की शाशा है।
पे । ग्राससी कहता है कि मार्ग में सिंह होगा
वीक में सिंह होगा।

१८। जैसे किवाड़ अपनी चूल पर चूमता है विसे खालसी अपनी खाट पर करवह सेता है । १५। खालसी अपना हाथ चाली में ती डासता पर खालस्य के मारे कार मुंह तक नहीं उठाता॥ १६। ठीक उत्तर देनेहारे सात मनुष्यों से भी

(१) मूल में. उपद्रव । (२) मूख में छाट की छोर फिरता ।

जालसी प्रापने को पाधिक युद्धिमान् मस-भता है॥

प्रशासार्थ पर प्रशास क्षेत्र प्रशास क्षेत्र क्षे

सा ऐसा दोता दें जैसा कोई कुत्ते के कानी की पकड़े ॥

१८। वैसा कोई पागल की लुकटियां तीर क्या बरन मृत्यु ही की फैकता ही,

१९ । यैसा भी यह भी द्वासा है जा श्रपने पड़ासी की भोषा देकर

सकता है प्याम दोल ही न करता था॥ २०। जैसे लक्कडी न दोने से स्राग्न व्यक्ती है

उसी रीति जहा कानाफूसी करनेष्टारा नहीं यहां सत्राहा निट खाता है॥

स्त । जैसा खंगारी में केतिएला धीर खाग में लकड़ी

यैसा ही मगाडे के यठाने के लिये भगाड़ालू हाला है॥

२२। कानाफूची करनेदारे के यचन

स्याविष्ठ भेरतन के समान भीतर उतर

२३। जैसा कीर्ष चांदी का पानी चढाया एखा मिट्री का धर्तन दे।

यैसा की युरे मनवाले को प्रेम भरे व्यसन के के के प्रेम भरे व्यसन के के कि प्रेम भरे व्यसन के कि प्रेम भरे व्यसन

२४। तो येरी यात से ती श्रपने की श्रनजान यनाता

पर श्रपने भीतर छल रखता है.

२५। जय यह मीठी बात वेलि तब एस की प्रतीति न करना

क्योंकि उस के मन मं सात घिनानी वस्तुरं रक्षती है।

२६ । चादे उस का दौर कल के कारण किए भी जाए

तीभी उस की घुराई समा के घीख प्रगट दे। जाएगी। २०। जो गङ्दा खोदे से उस में गिरेगा सीर का पत्थर लुक्कार वह उस पर लुक्क धारगा॥

२८। जिस ने जिस के। भूठी वातों से घायल किया दे। से। उस से वेर रखता है स्रोर चिक्तनो चुपस्रे वात वालनेदारा विनाश

का कारण द्वाता है॥

२.९. कुल के दिन के विषय मत फूल क्यों कि तून हो जानता कि दिन भर में क्या होगा।

। तेरी प्रश्रमाधीय लेगाकरेतीकरे पर हू प्रापन करना

विशाना तुओं सराष्ट्र तो अशाष्ट्रे पर तू ध्रपनी सरादना न करना॥

३। पत्थार ते। भारी श्रीर वालू ग्रस द्वाती दे पर मुक की रिस उन देशी से भी भारी दे॥

४। क्रीध ते। क्रूर खीर कीप धाराके सनान धाता है

पर जाय को ई जल उठता है तय की न ठद्दर सकता है।

ध। साफ साफ छोट

किये पूर प्रेम से उत्तम है॥

६। मित्र की चोर्ट विश्वासयास्य है

पर वैरी यद्दुत चूमता है॥

o। अधाने पर मधुका कता फीका लगता है '

पर भूखे की सब कहवी बस्तुरं भी मीठी जान पहती हैं॥

चान क्षेड़कर घूमनेदारा मनुष्य उस चिक्किया
 क्षे समान दे

जा घोंचला छाड़कर उड़ती फिरती है॥

ए। जैसा तेल खीर सुगन्ध से

वैसा मित्र के पृदय की मनोद्दर सम्मति से मन श्रानन्दित पाता है॥

90 । जो तिरा श्रीर तेरे पिता का भी मित्र हो चसे न छोडना

(१) मूम में दिए जीव बत्ता दीवता है।

<sup>(</sup>१) गूल ने जले हुए हाउ।

थ्रीर अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर न जाना

क्यों कि प्रेम करने हारा पढ़े। की प्रेम न करने हारे भाई से कहीं उत्तम है॥

११। हे मेरे पुत्र खुद्धिमान हे। कर मेरा मन स्नानन्दित कर

ख्रीर में खपनी निन्दा करनेहारे की उत्तर दें सक्ता॥

१२। चतुर मनुष्य विपत्ति की श्राती देखकर किंप जाता है

पर भीले लोग आगे वक्कर दयह भीगते है। १३। जो अनजाने पुष्प का जामिन हुआ उस का कपड़ा

श्रीर के। प्रनकानी स्त्री का जामिन द्वुया उस से बन्धक की वस्तु ले रख॥

पश । जी भीर की उठकर खपने पहोसी की कंचे घट्य से खाशीबीट देता

उस को लिये यह साप गिना जाता है। १५। भड़ी को दिन पानी का लगातार टपकना ख़ीर मगडालू स्त्री दोनों तुल्य है,

पद्दी जो उस को रोक रक्खें से छायु की भी रोक रक्खेंगा

ग्रीर दों हो घा से वह तेल पकड़ेगा ॥

पा । जैसे लोहा लोहे से चमकदार होता है
वैसे हो मनुष्य का मुख ग्रापने मित्र की संगति
से चमकदार होता है ॥

१८। जो स्त्रजीर को पेड़ को रक्षाकरता है। उस का फल स्त्राता है

इस रीति से जो श्रापने स्वामी की सेवा करता उस की महिमा होती है।

१९। जैसे जल में मुख की परकाई मुख से मिलती है

यैपे ही रक्ष मनुष्य का मन दूसरे मनुष्य के मन से मिलता है

२०। तैसे श्रधोलोक श्रीर विनाशलोक

होसे ही मनुष्य की आखें भी तृप्त नहीं होसी॥ २०। जैसे चांदी ताने के पात्र में थीर सेना घडिया में ताया जाता है

वैसे ही मनुष्य प्रशंसा करने से

२२। चाहे तु मूठ की। दानों के बीच दलकर . ग्रोखली में मूचल से कूटे

तामी उस की मुकता नहीं जाने की ॥

२३ । श्रपनी भेड़बकारियों को दशा भली माति व्रक्त लेना

क्षीर श्रापने सब पशुक्षी के भुगड़ें। की सुधि रखना॥

२४। क्योंकि संपत्ति सदा लीं नहीं ठहरती श्रीर क्या राजमुक्ट भी पीठी पीठी वना रहता है।

२५। कठी हुई घास उठ गई नई घास दिखाई दिई

पहाड़ों की हरियाली काटकर एकट्टी किई गई॥ २६। भेड़ों के बच्चे तेरे बस्त्र के लिये हैं

थ्रीर बकरीं के द्वारा खेत का देन दिया जारगा,

२०। धीर वकरियों का इतना दूध होगा कि तू अपने घराने समेत पेट भरके पिया करेगा धीर तेरी तायिडयों की भी जीविका होगी।

२८. दुख लोग सब कोई पीका नहीं करता तब भी भागते हैं

पर धर्मी लेगा जवान सिद्देश के समान निडर रहते हैं॥

२। देश में पाप द्वाने को कारण उस की हाकिस वदलते जाते हैं

पर सममनेहारे श्रीर ज्ञानी मनुष्य की द्वारा सुदशा ब्रह्म दिन लें। ठहरती है ॥

३। जो निर्धन पुरुप कंगालें। पर ग्रन्धेर करता है

से। ऐसी भारी वर्षा के समान है जे। कुछ भोजनवस्तु नहीं क्रोड़ती।

४। जी लीग व्यवस्था की होड देते से दुष्ट की प्रशंसा करते है यर व्यवस्था के पालनेदारे उन से लहते हैं।

१। युरे लेगा न्याय की नदी उमक सकते

पर यदीया के टूंड़नेदारे सब कुछ समकते हैं।

६। ठेड़ी चाल चलनेदारे धनी मनुष्य से

खराई से चलनेदारा निर्धन दी कन उत्तम है।

१। जो व्यवस्था की पालता से समक्ष्याला

मुप्त दीता है

पर खाउकों का स्त्रो व्यपने पिता का मुद काला करता है॥

दा क्षेत्र अपना धन व्यात आदि यङ्ती से यङाता है

बह उस के लिये घटे।रता है जो कगाली पर यानुग्रह करता है।

र । जो यापना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उस की प्रार्थना चिनानी ठएरती है ॥

९०। की सीधे लोगों को भटकाकर कुमार्ग में कर देता

से। श्रवने स्तादे हुए ग्रहहे से खाव गिरता है पर खरे लोग करवाण के भागी होते है ॥

१९। धनी युष्य प्रवने लेखे में युद्धिमान् दोता है पर समसदार कंगाल उस का मर्म यूक्त लेता है। १२। जय धम्मी लोग दुलसते हैं तब यही ग्रोमा

द्याती दे

पर जब दुष्ट लेगा प्रवल दोते पें तब मनुष्य यपने याप को व्यिपाता है ॥

१३। जो प्रापने प्रापराध किया रखता उस का कार्य्य सुफल नही दोता

पर की उन की मान लेता श्रीर होड भी देता उस पर दया किई जाती है॥

98 । जो मनुष्य निरन्तर भय मानता रहता है से धन्य है

पर जा प्रयमा मन कठार कर सेता से विपित्त में प्रकार है॥

१५। काराल प्रका पर प्रमुता करनेदारा दुष्ट
 गरजनेदारे सिंद श्रीर घूमनेदारे रोक के
 समान दे॥

१६। जो प्रधान मन्द्रयुद्धि दोता है से दि बहुत जन्धेर करता है

ख्रीर तो लालच का वैरी दोता से दीर्घायु दोता है।

99। जो किसी प्राणी के ख़ून का ग्रापराधी है। वह भागकर गड़हें में गिरेगा कोई उस की न

१८। जो सीधाई से चलता से व्यवाया जाता है पर को टेड़ी चाल चलता से श्रवानक गिर पहता है।

१९। खेर ख्रपनी भूमि की जीता खेरा करता उस का तो पेट भरता है

पर क्षेत निकम्मे लेगों की संगति करता से। कंगालपन से चिरा रहता है।

२०। सञ्चे मनुष्य पर खहुत आशीर्वाद होते है पर के। धनी दोने मे बतावली करता है से। निर्देश्य नहीं उद्युरता ॥

२१। पद्मपात करना ष्रच्छा नहीं

श्रीर यह भी अच्छा नहीं कि पुरुष एक टुकड़े राटी के लिये अपराध करे॥

२३ । जो डाए करता है वह धन प्राप्त करने में चतावली करता है

थीर नहीं जानता कि मैं घटी में पहूरा।।

२३। से किसी मनुष्य के। डांटता है से पीसे चापलुसी करनेदारे से अधिक प्यारा दे। स्नाता है।

२४। की अपने मा वाप की लूटकर करता है कि मुक्त अपराध नहीं

से। नाम करनेहारे का सती ठहरता है। २५। लालची मनुष्य कताड़ा मचाता है

भीर की यहावा पर भरोसा रखता से हृष्ट्रपुष्ट हा जाता है॥

२६। जो प्रापने कपर भरोचा रखता है से मूर्ख है बीर की वृद्धि से चलता है से वचता है ॥

२७। जो निर्धन की दान देता उस की घटी नहीं है।तो

<sup>(</sup>१) मूल में मनुष्य हुदे जाते।

<sup>(</sup>१) मूल ने अघाता।

, पर जी उस से दृष्टि फीर लेता से। साप पर साप पाता है।

्रदा जब दुष्ट लाग प्रवल होते तब ता मनुष्य हिप जाते हैं

पर सब वे नाम होते तब धर्मी सोग बहुत होते है।

#### र्ट. जी बार बार डांटे जाने पर भी इठ करता है

से श्रचानक नाथ देशा थे।र कुरू उपाय न चलेशा॥

२। जब धर्मी लेगा बहुत दोते तब प्रजा ग्रानिन्दित दोती दै

पर जब दुष्ट प्रभुता करता तब प्रजा हाय सारती है॥

३। तो पुरुष खुद्धि से प्रीति रखता उस का पिता स्नानिन्दत सोता है

पर वेश्याओं की स्माति करनेद्वारा धन की खे। देता है॥

8। राजा न्याय करने से देश की स्थिर करता है पर जी बहुत भेटें लेता से उस की उलट देता है।

भा जो पुरुष किसी से चिक्तनी चुपडी वार्त करता है

से। उस के पैरी के लिये काल लगाता है। है। बुरे मनुष्य का अपराध फंटा छाता है पर धर्मी आनिन्दत देशकर जयनयकार करता है।

थ। धर्म्मी पुष्प कंगाला के मुकट्टमे मे मन लगाता है

पर वुष्ट जन उसे जानने की समक्त नहीं रखता॥

- । ठट्टा करनेहारे लेगा नगर की फूक देते है

पर वृद्धिमान लेगा कीप की ठयहा करते है।

र । जब वृद्धिमान मूठ के शाथ वादिववाद करता
तब चाहे श्रष्ट रोग करे चाहे इसे तीभी चैन नहीं
मिसता॥

१२। सब दार्किम भूठी यात की ग्रीर कान समाता दे

तव वस को सब टहलुए दुष्ट हो। जाते हैं।
१३। निर्धन कीर अन्धेर करनेहारा पुष्प दस में
एक समान हैं

कि यद्याया दोनों की खाखा में ज्योति देता है।

१४। जो राजा कंगालों का न्याय सञ्चाई से चुकाता

उस की गट्टी सदा लें। स्थिर रहती है।

१५। इस्ही खीर डांट से खुद्धि प्राप्त देतती है

पर जो लड़का गेंदीं हो हा जाता से। अपनी

माता की लज्जा का कारण दोता है।

१६। दुष्टे। के वकने से खपराध भी वक्ता है पर क्रन ने धर्मा लोग उन का गिरना देख सेते हैं।

९९। श्रपने घेटे की ताङ्ना कर तया एस से सुक्ते चैन मिलेगा

थीर तेरा मन सुखी दी जारगा।

१८। जदां दर्शन की बात नहीं हाती बहा साम निरंकुष हो जाते है

ग्रीर जी व्यवस्था की मानता है सी धन्य होता है॥

९९। दास वाता ही के द्वारा सुधारा नही जाता क्योंकि वह समसकर भी नही मानता॥

२०। तू बाते करने में चतावली करनेहारे मनुष्य की देखता है

चस से अधिक मूर्ण हो से आणा है। २१। जो अपने दास की उस की लडकपन से सुकुसारपन में पालता

वह दास जन्त में उस का बेटा वन बैठता है।

३२। कोप करनेहारा मनुष्य सगरा मचाता है

श्रीर जत्यन्त कोप करनेहारा सपराधी भी
होता है।

<sup>(</sup>१) मूल में छिपाता। (२) मूल में खड़े।

न्ह । मनुष्य गार्ट्य के कारण नोचा खाता है पर नस् श्रात्मावाला महिमा का ग्रीधकारी होता है॥

28। जो चार की संगति करता से खपने प्राय

शेंद्र धराने पर भी घट वात की प्रगट नहीं करता॥

२५। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है पर जो यहाया पर मरोसा रखता से जर्च स्थान पर चढाया जाता है॥

दर्ध। द्वांकिम से भेट करना बहुत लेगा चादते हैं पर मनुष्य का चुकाव परोवा ही से मिलता है। २०। धर्मी लेगा कुटिल मनुष्य से घिन करते हैं

और दुष्ट सन भी सीधी चाल चलनेहारे से चिन करता है॥

#### ३०. याके के पुत्र खागूर के व्यान । भारी व्यान ।

उस पुरुष की ईसीयल् सीर उक्काल् से यद वाशी है कि,

२। निश्चय में पशु सरीखा हू खरन मनुष्य कहलाने के योज्य नहीं

धीर मनुष्य की समक्ष मुक्त में नहीं है।

३। धीर न में ने खुद्धि प्राप्त कि है

न परमप्रित्र का चान मुक्ते मिला है।

8। कीन स्वर्ग में चढ़कर फिर उत्तर खाया

किस ने वायु की धापनी मुद्धी में बढ़ार रक्ष्मा है

किस ने सहासागर की खपने बस्त्र में बान्ध
लिया है

किस ने पृथिकी के सिवानी की ठहराया है उस का नाम क्या है थीर उस के पुत्र का नाम क्या है यदि तू जानता हो ता का म

भू। ईप्रवर का एक एक वचन ताया हुआ है वह अपने भरगागता की ढाल ठद्दरा है॥ दै। उस के वचनीं में कुछ मत बढा

(१) मूल में देता।

रेशान दे। कि यह तुभे डांटे खेरित्र भूठा ठहरे।। छ। मै ने तुक्त से दो घर मांगे हैं सा मेरे मरने से पहिले उन्हें नाह न करना, ८। शर्थात् व्यर्थ सीर भूठी बात मुक्त से दूर रख मुक्ते न निर्धन कर न धनी मेरो दिन दिन की रोटी मुक्ते खिलाया कर ॥ ए। ऐसान हो कि जब मेरा पेट भरे तब मे तुमें मुकरके कडू कि यदेवा कै।न है वा श्रपना भाग खोकर चोरी कर्ड थीर खपने परमेश्वर का नाम चनुंचत रीति ने ज़ा। ९०। किसी दास की उस के स्थामी से चुराली न खाना न द्वा कि वह तुभी स्राप दे खीर तू दोषी ठहराया जार ॥ १९। रेसे लेगा है जो अपने पिता की कोसते बीर खपनी माता की धन्य नहीं कहते॥ १२। ऐसे लेगा है की प्रापने लेखे में शुद्ध हैं पर तीभी उन का मैल घोया नहीं गया। **१३। ऐसे लोग है जिन की दृष्टि क्या ही छमग्रह** \ मरी है श्रीर उन की शांखें क्या ही चड़ी हुई है। **98 । रीमे लोग है जिन क्षे दांत तलवार ग्रीर** चन की दाऊ क्रारियां ठहरती है वेदीन लोगों के पृथिवी पर से श्रीर दिखे की मनुष्यों में से खाकर निटा हालें॥ १५। जैसे कोंक, की दी छटिया हाती हैं जा कहती है दे दे वैसे हो तीन वस्तुरं है जा तृप्त नहीं हातीं बरन चार हैं हो। कभी नहीं कहतीं बस ॥ . १६ । अधोलोक श्रीर वांभ की के। ख भूमि जो जल पी पीकर तृप्त नहीं द्वासी थीर याग चा कभी नहीं कहती द्यस ॥ 49। जिस स्रांख से कोई स्रपने पिता पर थ्यनादर की दृष्टि करे थीर अपमान के साथ अपनी माता की ग्राजा

न माने

<sup>(</sup>१) मूल में मेरे भाग की।

चय प्रांख के। तराई के की छे खेाट खेाटकर निकालेंगे

श्रीर उकाव के बच्चे का हालेगे ॥

१८ । तीन बाते मेरे लिये श्रीधक कठिन हैं

वरन चार है जो मेरी श्रमक से परे है,

१९ । श्राकाश में उकाव पत्ती का ठग

चटान पर सर्प की चाल

समुद्र में जहांज की चाल
कन्या के संग पुरुप की चाल ॥

२० । व्यभिचारिन स्त्री की चाल भी वैसा ही है

वह भीजन करके मुह पेंछती

श्रीर कहती है कि मैं ने कोई श्रमर्थ काम

नहीं किया ॥

२९ । तीन वातों के कारण पृष्यिवी कांपती

बरन चार है जो उस से सहीं नहीं जातीं, २२। दास का राजा हे। जाना मूठ का पेट भरना, २३। चिनानी स्त्री का व्याहा जाना खीर दासी का धपनी स्वामिन की व्यारिस

श्वीना ॥

२८ । पृष्यियी पर चार होटे जन्तु हैं
जो अत्यन्त बुद्धिमान है ॥
२५ । च्यूटियां निर्वल जाति तो है
पर ध्रूपकाल में अपनी भाजनवस्तु बटोरती हैं ॥
२६ । शापान् बली जाति नहीं
तीभी उन की मान्दें ठांगा पर होती है ॥
२० । टिड्डियों के राजा तो नहीं होता
तीभी वे सब की सब दल बांध बांधकर प्रयान
करती है ॥

करता है।

२८। थ्रीर क्रिपक्स हो हाथ से पकड़ो तो जाती है
ती भी राजमवनीं से रहती है।

२९। भी सुन्दर चलने हारे मानी हैं

ए कार है जिन की चाल सुन्दर है,

ए। सिंह जी दक्ष पशुश्रों में पराक्र भी है
थ्रीर किसी के दर से नहीं हटता,

३९। शिकारी कुत्ता श्रीर खकरा
थ्रीर अपनी सेना समेत राजा.

इस । यदि तू ने खपनी खड़ाई करने से मूक्ता किई वा कीई खुरी युक्ति बांधी हो ती खपने मुंह पर हाथ धर ॥ इस । क्योंकि जैसे दूध के मधने से सक्खन बीर नाक के मरोसने से लोहू निकलता है बैसे ही कीप के भस्काने से आग्रहा उत्पन्न होता है॥

## ३१ ल्मूम्यल् राजा के वचन ।

वह भारी वचन जे। उस की माता ने उसे चिताया ॥ २। हे मेरे पुत्र क्या, हे मेरे निज घेटे फ्या, दे मेरी मन्तों के पुत्र क्या करू॥ ३। श्रपना वल स्त्रियों को न देना न प्राप्ता जीवन उन के वश कर देना ना रानाओं का पाषप खा देती है। ४। हे लमूरल् राजायों की दाखमधु पीना यद राजायों की उचित नहीं थै।र मंदिरा चाहना रईसी की नहीं फयता॥ ५। न दो कि वे पीकर व्यवस्था की भूले क्रीर किसी दुखी के सुकट्टमे की विगाई ॥ ६। मदिरा नाश होनेहारे की ष्यार दाखमधु उदास मनवाले। ही की देना॥ । ऐसा मनुष्य पीकर श्रपना कंगालपन भृले ग्रीर प्रपना कठिन श्रम फिर स्मरण न करे॥ ८ । श्रमद्याल के लिये द्यालना खीर सब खनायों का न्याय चुकाना ॥ ९। मुंह खोलना और धर्म से न्याय करना श्रीर दीन दरिद्रा का मुक्कटुमा लड़ना। १०। भली स्त्री कीन पा सकता है उस का मुख्य मूगों से बहुत अधिक है। १९। उस की प्रतिका मन उस पर भरीसा रखता है बीर उस पति की लाभ की घटी नही होती ॥

१२। श्रपने जीवन के सारे दिन वद उस से व्रुरा नहीं भला ही व्यवहार करती है। १३ । वह सन थार सन ठूंढ़ ढूंढ़कर व्यपने दायों से प्रसन्नता के साथ करती है। 98 । यह व्योषार के जदाका की नार्द्र श्रपनी भाजनवस्तुएं दूर ये मंगवाती है। १५। वद रात रहते चठकर ष्यपने घराने का भाजन खीर अपनी लै। शिहरों। की खलग खलग काम हेती है। १६। वह रोत सोच विचारकर लेती थ्रीर श्रपनी कमाई से दाख की बारी लगाती है ॥ 99 । घर खपनी काँट में यल का फैंटा फरती थीर श्रपनी बांद्दें। की यली करती है।। १८। वह परखकर लेती है कि मेरा यनिज ष्रच्छा चलता है थीर रात की। उस का दिया नहीं युकता॥ १९ । यह अटेरन में छात्र लगाती **यार चरवा पक्कती है n** २०। यह दीन के लिये मुट्टी खे। लती श्रीर दरिद्र के संभाजने की ष्टाय बढ़ाती है। २१। यह प्रपने घराने के लिये दिस से नहीं हरती प्योक्ति उप की घर की सब लोग लाल कपड़े परिनते हैं। २२। यह तकिये यना लेती है उस के यस्त्र मुक्त सन चौर वैजनी रंग के देशि दे ॥

२३। खय उस का प्रति सभा<sup>1</sup> में देश के पुर्रानयों के संग बैठता है तव उस का सन्मान होता है।। २८। वह सन के वस्त्र बनाकर वेचती थार व्यापारी का फेंटे देती है। २५ । यह वल थीर प्रताप का पश्चिरावा चहिने रहती थीर श्रानेहारे काल के विषय पर इंस्ती है। २६। वह वृद्धि की वात वालती है थोर उस के घचन कृपा की शिक्षा के अनुसार रेति रें ॥ २०। वह प्रपने घराने की चाल चलन की ध्यान से देखती थीर धपनी राष्ट्री विना कमाये नहीं खाती ॥ २८। उस की पत्र चंठ चंठकार उस की धन्य कहते हैं उस का प्रति भी उठकर उस की ऐसी प्रशंसा करता है कि. २(। बहुत सी स्त्रियों ने प्रच्छे शच्छे जाम तो किये हैं पर तू उन सभों से श्रेष्ठ ठदरी॥ ३० । ग्रोभा ते। भूठी ग्रीर सुन्दरता वल-वला है पर हो। स्त्री यहोद्या का भय सानती है उस की प्रशसा किई जाएगी ॥ ≘९। उस की दार्थी की काम का फल उसे दी श्रीर यह सभा में श्रधने कामें। के ये।स्य

वर्शसा पार्थे ॥

<sup>(</sup>१) मूल में फाटका। (२) मूल में सास। (१) मूल में उस के काम फाटका में उस की स्तुति करें।

# सभापदेशक।

### र्भा का उपदेशक जी दाकद का पुत्र श्रीर यख्शलेम् का राजा था

चस के घचन।

৯। सभा की उपदेशक का यद अवन है कि व्यर्थ ही व्यर्थ व्यर्थ ही व्यर्थ सब सुरू व्यर्थ है ॥ ३ । उस सत्र परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उस की क्या लाभ द्याता है ॥ है। एक पीक़ी जाती खार दूसरी पीठी बाती है बीर पृथिबी सदा ले। बनी रहती है॥ ५। फिर सूर्य उदय देशकर अस्त देशता है खीर श्रपने उदयको दिशा की क्षेत्र से जाता है ॥ ई। यायु दक्कियन की खार बहती खार उत्तर की खार घूमती ष्णाती है वह प्रमर्ता वहती रहती **पो**र ष्रपने चक्करों में लाट खाती है। । सारी निदया समुद्र में जा मिलती दें ताभी समुद्र भर नहीं जाता जिस स्थान में नदियां जाती हैं उसी में वे फिर जाती हैं॥ =। सब बाते परिचम से भरी है इस का वर्णन किया नहीं चाता न ते। स्राखें देखते देखते सफल दीती हिंन कान सुनते सुनते तृप्त ॥ ९ । जे। बुक्त हुआ घा बदी दे। गा और जा कुछ किया गया बदी किया जाएगा धरती पर कोई नई बात नहीं होती ॥ १०। क्या ऐसी कोई बात है जिस के विषय लेगा कह सके कि देख यह नई है से नहीं वह वीते हुए युगों मे हा चुकी है। ११। प्राचीन लोगों का कुछ स्मरण नहीं रहा छीर होनेहारे लेगों का कुछ स्तरण चन के पीके होनेहारीं की न रहेगा ॥

१२। मैं समा का उपदेशक यह श लेम् में इसार ल् का राजा हुआ। १३। श्रीर में ने मन लगाया कि जो कुछ धरती पर किया जाता है उस का भेद छुद्धि से सेच सेचिकर निकालूं यह बड़े दु.ख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिये ठहराया है कि वे उस में लगे रहें। १८। में ने उन सब कामो को देखा जी धरती पर किये जाते हैं देखा वे सब

व्यर्थ छैर वायु की पकड़ना है। १५। की टेक़ा है से सीधा नहीं दे। सकता थैर कितनी वस्तुओं में घटी है वि गिनी नहीं जातीं। १६। मैं ने मन में कहा कि देख जितने यहणलेम् में मुक्त से पहिले थे उन सभी से मैं ने वहुत ख़िधक बुद्धि प्राप्त किई थैर मुक्त की वहुत ख़िद्ध थीर ज्ञान मिल गया है। १९। थीर मैं ने मन लगाया कि बुद्धि का भेद हूं थीर वावलेपन थीर मूर्कता की भो जान हूं पर मुक्ते जान पड़ा कि यह भी वायु की पकड़ना है। १८। खोंकि वहुत बुद्धि के साथ बहुत रोद भी देता है थीर जो प्रधना ज्ञान वक़ाता वह प्रधना दु.ख भी वढाता है।

र में ने प्रपने मन से कदा चल में तुकी प्रानन्द के द्वारा काचूगा से। हू सुरा मान पर देखा यह भी व्यर्थ है॥ २। मै ने इंसी के विषय कहा यह ती वावलायन है ग्रीर ग्रानन्द के विषय कि उस से क्या दोता है ॥ है। मैं ने मन में बीचा कि किस प्रकार से मेरी ब्राह्म भी बनी रहे ज़ार में श्रपने की का दाखमधु पीने से ऐसा बचलाभी दूकि मूर्खताकी पक्त डे रहू जब लें। न देख्नं कि घट अच्छा काम कीन है की मनुष्य व्यवने जीवन भर करते रहे ॥ ४ । में ने बढ़े बहे काम किये में ने ग्रापने लिये घर बनवा लिये में ने श्रपने लिये दाख की वारियां लगवा लिई, **५। मैं ने अपने लिये वारियां श्रीर वारा लगवा** लिये थ्रीर उन में भान्ति भान्ति के फलदाई युद्ध क्तवाये, ६। मे ने खपने लिये क्षुवह खुदवा सिंपे दि उन से यह वन सींचा जाए जिस में पैाधे सेपे जाते थे ॥ ७। में ने दास श्रीर दासियां मील लिई श्रीर मेरे घर में दास सत्यज्ञ भी छुए मेरे इतनी गाय वैल थार भेड़ बकारिया दुई जितनी मुक्त से पहिले किसी यस्थलेस्वासी के न धुई थी॥ द। मै ने

<sup>(</sup>१) मूस में सूरण के नीचे।

चान्दी थीर साना भी थार राजायी थीर प्रान्ती के बहुमुख्य पदार्थी का संग्रद किया में ने श्रपने लिये गानेदारी ग्रीर गानेदारियों की रक्खा श्रीर घटुत सी कामिनियां भी जिन से मनुष्य सुरा पाते है ष्यपनी कर लिके ॥ १ । से मं अपने से पहिले के सय यह शतिमवासियों से श्रीधक वहा श्रीर धनाट्य दे। ज्ञाया तीभी मेरी खुद्धि ठिकाने रही ॥ १०। श्रीर जितनी यम्तुकों के देखने की सुक्षे लालवा हुई उन सभी को देखने से मै न क्जा मै ने खपना मन किसी प्रकार का श्रानन्द भेगाने से न राका घरन मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण बानिन्दत हुवा द्यार मेरे सब परिचम से मुक्ते यही भाग मिला॥ १९। तथ में ने फिरके अपने टाघों के सब कासे। की ग्रीर श्रपने सब परिषम की देखा ती व्या देखा कि सब कुरू व्यर्थ कीर बाबू की पक्षद्वा दे बीर धरती पर' कुछ लाभ नहीं दे।ता ॥

१२। फिर मे ने अपना मन फेरा कि यद्वि श्रीर वायलेपन कीर मूर्खता की देख क्योंकि की मनुष्य राखा के पीके ग्रार से वया कर सकेगा केवल यदी जी लोग कर चुके दें॥ १३। तय में ने देखा कि राजियाला ग्रंधियारे से जिसना उसम है उसना युद्धि भी मूर्याता से उत्तम है। १८। जी युद्धिमान् धै उस के सिर मं आयों रहती हैं पर मूर्छ आन्धि-यारे में चलता है तीभी में ने जान लिया कि दोनों की एक सी दशा द्वाती है। १५। से मै ने मन में कदा नैसी मूर्ण की दशा देशा बैसी दी मेरी भी द्यागी फिर में क्यों अधिक युद्धिमान् दुवा तव मे ने मन में कहा यह भी व्यर्थ ही है। १६। क्योंकि युद्धिमान् खीर मूर्ख दोनी चदा ली विचरे रहेंगे ववेकि यानेदारे दिना में सब कुछ विसर जाएगा इस रोति बुद्धिमान् का मरना मूर्ख छी का सा ठदरता है।। १०। तब मैं ने ग्रपने जीवन से चिन किर्द क्योंकि को काम धरती पर किया जाता है से। मुक्ते युरा दी लगा क्योंकि सब कुछ ठवर्घ छै।र यायु की पक्षहना है।

९८ । श्रीर में ने खपने सारे परिश्रम से जी में ने

धाती पर किया था चिन किई क्योंकि मुभे उस का फल किसी मनुष्य के लिये जा मेरे पीछे खाएगा होड़ जाना पहेगा॥ १९ । श्रीर घर मनुष्य घुंहि-मान् देशा वा मूर्ख यद कीन जानता दै तै।भी जितना परिश्रम में ने किया श्रीर उस में धरती पर युद्धि प्रगट किई उस के फल का बदी अधिकारी द्यारा यद भी व्यर्थ ही है॥ २०। से मे पलटकर उस सारे परिचम के विषय जो मैं ने धरती पर किया चा निराण दोने पर हुआ।। २१। क्लोकि कोई ऐसा मनुष्य दोता दै जिस का परिश्रम युद्धि श्रीर ज्ञान से धाता पै श्रीर सफल भी दाता है तीभी उस की ऐसे मनुष्य के लिये जिस ने उस में जुड़ परिश्रम न किया धे। क्रोड़ जाना पहला है कि उसी का भाग है। जार यह भी व्यर्थ ग्रीर बहुत ही बुरा है। २२। क्योंकि मनुष्य की परिश्रम धरती पर मन लगा लगाकर करता पै वस से उस की ववा लाभ द्याता है॥ २३। उस की सारे दिन तो दु खों से भरे रहते श्रीर उस का काम खेद के साथ दोता है वरन रात की भी उस का मन चैन नहीं पाता यह भी व्यर्थ ही है॥

अ। मनुष्य के लिये खाने पीने ख़ीर परिश्रम करते हुए खपने जीव को मुख मुगाने से वक् कर खीर कुछ ख़च्छा नहीं में ने इस को भी देखा कि यह परमेख्वर की खोर से मिलता है। २५। क्यों कि खाने पीने ख़ीर सुख भागने में मुक्त से जीन ख़ीं घक समर्थ है। २६। जी मनुष्य परनेखर को लेखे में ख़च्छा है उस को बह बुंह ख़ीर ज्ञान खीर खानन्द देता है पर पापी की बह बुंख भरा काम ही देता है कि बह उस की देने के लिये संचय कर करके छेर लगाण जी परमेख्वर के लेखे में ख़च्छा है। यह भी ह्यर्थ खीर वाप की परमेख्वर के लेखे में ख़च्छा है। यह भी ह्यर्थ खीर वाप की परमेख्वर के लेखे में ख़च्छा ही यह भी ह्यर्थ खीर वाप की पकड़ना है।

प्रश्न स्क बात का खबसर खार धरती पर जितने विषय दोते हैं सब का स्क स्क समय दोता है ॥ २ । जन्म का समय खार मरन का भी समय रोपने का समय छीर

<sup>(</sup>१) मूल में मूरल के भीचे।

<sup>(</sup>१) मूल में सूरण की भीचे।

रापे इर की उखाइने का भी समय है। इ। घात करने का समय और चंगा वारने का भी समय का देने का समय थार बनाने का भी समय है। । । रेाने का समय खार इंसने का भी समय काती पोटने का समय और नाचने का भी समय है। ध । पत्थर फैंकने का समय खीर पत्थर घटोरने का भी समय गले लगाने का समय थैं।र गले लगाने चे उक्तने का भी समय दें॥ ६। ठूं ठ्ने का समय थीर खे। देने का भी समय यसा रखने का समय ग्रीर फेंक देने का भी समय है।। १। फाइने का समय ग्रीर चीने का भी समय खुप रहने का समय श्रीर ब्रालने का भी समय है। द। प्रेम करने का समय क्रीर कैर करने का भी समय लड़ाई का समय खार मेल का भी समय है ॥ १। काम करने-ष्टारे की श्रपने परिश्रम से वया लाभ देशता है ॥ १०। मैं ने उस दुखभरे कास की देखा है जी परमेश्वर ने मनुष्ये। के लिये ठदराया है कि है उस में लगे रहें॥ १९। उस ने सब क्रुङ ऐसा बनाया कि प्रपने खपने समय पर वे सुन्दर द्वाते दे फिर इस ने मनुष्या को मन मे अनादि प्रनन्त काल का जान उत्पन्न किया दे तै।भी जा काम परमेश्वर ने किया है से मनुष्य खादि से खन्त ला व्रम नदीं सकता ॥ १२। मै ने जान लिया कि मनुर्यों के लिये खानन्द करने थार जीवन भर भलाई करने की छोड थार कुछ श्रच्छा नहीं ॥ १३ । थीर फिर यह परमेश्वर का दान है कि सब मनुष्य खारं घीरं छै।र प्रयने क्षपने सब परिश्रम में सुख माने ॥ १८। में ने यह भी जान लिया कि जो कुछ परमेश्वर करे से। सदा लें ठररेगा न ते। उस में सुक्र वढ़ाया जाता है न कुछ घटाया जाता ग्रीर परमेश्वर इस लिये ऐसा करता है कि लोग उस का मय माने ॥ १५। जी हुमा से। उस से पहिले भी दे। चुका था थ्रीर की। द्वीने हारा है से। द्वा भी चुका है श्रीर परमेश्वर वीती हुई वात की पूछता है।

को स्थान में दुष्टता होती है श्रीर धर्म्म को स्थान में दूसरे वे जलते हैं यह भी व्यर्थ श्रीर वायु को पकड़ना (१) मूल में सन्द दिई। (२) मूल में सूरल के नाचे।

भी दुष्टता दाती है। १७। मैं ने मन में कहा कि परमेश्वर धर्मा श्रीर दुष्ट दोनें का न्याय करेगा क्योंकि उस के यहां एक एक विषय थीर एक एक कार का समय है।। १८। में ने सन में जहां कि यद ता मनुष्यों के कारण इस लिये द्वाता दें कि परमेश्यर उन को जांचे थार ये देख उके कि इम पश के समान है। १९ । क्यों कि जैसी सनुष्यों की वैसी छी पशुग्री की भी दशा दाती है दोना की बही दशा होती है जैसे यह मरता वैसे ही बद भी मरता है थ्रीर सभें का एक सा प्राय है थ्रीर मनुष्य पशु से युक्त यङ्कर नदी क्येगिक सब कुरु व्यर्थ ही है।। २०। सब एक स्थान में काते है सब मिट्टी से बने थै। रसब मिट्टी में फिर मिल जाते दै॥ २९। मनुष्यों का प्रायं क्या कपर की स्रोर चड़ता श्रीर पशुश्री का प्राय क्या नीचे की ग्रीर जाकर मिट्टी में निल जाता रे यह कीन जानता है। २२। ची में ने देखा कि इस से ग्राधिक मुक्त ग्रच्छा नहीं कि मनुष्य श्रपने कामा में यानन्दित रहे क्योंकि उस का भाग यही है और उस के पीड़े देनिहारी वाता के देखने के लिये कीन उस की लै।टा ले ग्रार ॥

8. त्व में ने फिरकर वह सब अन्धेर देखा को धरती पर किया काता दै सीर ज्या देखा कि ग्रन्धेर सहनेहारी के ग्रास वह रहे हैं थीर उन की कोई शांत देनेहारा नहीं श्रीर श्रनधेर करनेहारीं के तो शक्ति है पर उन की कीर्ड शांति देनेदारा नदी॥ २। इस लिये में ने मरे हुओं की हो मर चुके हैं उन जीवतों से जी ष्रव तो जीते हैं षाधिक सराहा॥ ३। वरन उन दोनों से प्रधिक सुभागी घर है जो प्रव लो हुया ही नहीं क्योंकि उस ने ये खुरे काम नहीं देखे जा धरती पर दोते हैं।

४। तय में ने सब परिश्रम श्रीर सब सफल काम 9ई। फिर मैं ने धरती पर वया देखा कि न्याय दिखा और क्या देखा कि इस के कारण लोग एक

ष्यपना मांचे द्वाता दें ॥ ६ । चैन के साथ एक मुट्टी भर परिश्रम करने श्रीर बायु के पकडने के साथ दी मुट्टी भर से अच्छा है॥

छ। तब में ने पलटकार धरती पर यह भी व्यर्थ द्यात देखी ॥ ८। कोई श्रकेला रहता थीर उस का कोई नहीं है न उस के घेटा है न माई है तीभी उस को परिश्रम का अन्त नहीं दोता श्रीर न उस की आरहे धन से सन्तुष्ट दोती दें यह कहता है कि में किस के लिपे परिश्रम करता ग्रीर श्रपने जीव को मुखरित रखता हू यह भी व्यर्थ धीर निरा द राभरा काम है ॥ ९। एक से दो ग्राच्छे है क्योंकि दन को परिश्रम का श्रक्ता फल मिलता है॥ १०। क्योक्ति यदि उन में से एक गिरे ती दूसरा उस की चठाएगा पर द्वाय उस पर की श्रक्तेला द्वाकर गिरे थीर उस का कोई उठानेद्वारा म देश ॥ ११ । फिर यदि दो जन एक चा मार्ग तो वे गर्म रहेंगे पर कोई प्रकेला क्योंकर गर्म रह सके॥ १२। श्रीर कोई श्रकेले पर प्रयल दे। ती दे। पर दे। उस का साम्दना कर चर्कों श्रीर की डोगी तीन तारा से वटी है। से। बल्दी न ट्रटेगी ॥

१३। वृद्धिमान् खवान दरिद्र द्वाने पर भी रेसे बूढे धीर मूर्ण राजा से जा फिर उपनेश ग्रदश न करे वांधी चत्तम है ॥ १८। क्योंकि यदापि उस के राज्य में धनहीन चत्पञ्च दुषा ताभी घष्ट यन्दी गृष्ट में निक्रलकर राजा दुषा ॥ १५। में ने सब जीवता की जी धरती पर चलते फिरते हे देखा कि वे वस दूसरे खर्थात् वस बद्यान के स्मा हो। लिये हैं जे। पहिले के स्थान मे घडा हुआ। १६। ग्रन-ग्रिनित घे वे सब लेगा जिन पर वह प्रधान हुआ घा ताभी पोक्षे वे।नेदारे लाग उस के कारण प्रानन्दित न द्योगे नि.सदेद यद भी व्यर्थ थ्रीर घाषु की पकडना दे॥

प् ज्ञव तू परमेश्रवर की घर में जाए तब सावधानी से चलना क्योंकि मुनने के लिये समीप जाना मूर्खी के विलदान चढाने

है।। । मूर्ल काती पर दाथ रक्खे रदता थार वे खळा दे दस लिये कि वे नही जानते कि दम बुरा करते है। ३। याते करने में उताबली न करना खार अपने मन से काई वात स्तावली करके परमेख्यर के साम्पने न निकालना खोकि परमेख्यर स्वर्ग ने पर तू पृष्टियी पर है इस लिये तेरे वचन चार हो हो ॥ ह । क्योंकि जैसे बहुत से धन्धों के कारण स्त्रप्न देखा जाता है वैसे ही ब्रह्त सी वाती का वालनेशारा मूर्ख ठहरता है। ४। जव तू परमेश्टर की कीई मन्नत माने तब उस की पूरे कारने में विलम्ब न करना क्योंकि वह मूर्खीं से प्रसन्न नदी देशता से। जी सन्नत तू ने मानी दे। उसे पूरी करना ॥ ५ । मज्ञत मानकर पूरी न करने से मज्ञत न मानना हो ग्रच्छा है॥ ६। कीई यचन बाहकर श्रपना श्ररीर पाप में न फंसाना न इंग्यर के दूत की राम्दने कदना कि यह मूल से दुखा परमेश्वर वर्धों तेरा द्याल सुनकर रिस्थियार थीर तेरा काम नाथ करे॥ १ । क्योंकि बदुत स्वप्ने ग्रीर व्यर्थ कामे। श्रीर बहुत बातों से ऐसा हाता है पर सू परमेश्वर का मय मानना ॥

८। यदि तू किसी प्रान्त में निर्धनी का श्रन्धेर सहना थ्रार न्याय थ्रीर धर्म का खरियाई से विग्राङ्ना देखे ते। इस वात से चिकत न दोना क्योदित उन क्षडों से भी एक यहा है थीर उस की इन वातीं की सुधि रएती है थ्रीर उन दोनों से भी व्यधिक बड़े है। ए। फिर सब प्रकार से देश का लाभ इस में दोता है कि राजा खेती की सुधि लेता है।

१०। जी क्पैये मे प्रीति रक्खे से क्पैये से तुप्त न होगा भार के। बहुत धन से प्रीति रक्के उस की कुळ फल न दोजा यह भी व्यर्थ है॥ १९। जव मप्ति घटती है तब उस के खानेहारे भी वहते हैं तब उस के स्वामी की इसे क्रोड़ क्या लाभ हुआ कि उस ने उस संपत्ति की अपनी श्रांखीं से देखा है॥ १२। परिश्रम करनेहारा खाहे श्रीडा खार चाहे बहुत तीभी उस की नींद सुखदाई होती है पर धनी को धन की बढ़ने को कारण उस की नींद नहीं याती ॥

**प**ञ् । एक खड़े भोक की बात है जिसे मैं ने

<sup>(</sup>१) मूल में दोनेंग ए। य गिलासा। (२) मूल में सूरज के नीचे.। (६) मूल में ग्रापने पीर की रक्षा करना।

धरती पर देखा है अर्थात् वह धन जिस के रखने से उस के स्थामी की निरी हानि होती है। १८। क्योंकि उस का धन वहे दु.खमरे काम करते करते उस जाता है और यदि उस के बेटा हुआ हो तो उस के हाथ में कुछ नहीं लगता। १५। जैसा वह मा के पेट से निकला वैसा ही वह नगा लैंट जाएगा थ्रार उस के परिश्रम का कुछ मी न रहेगा के वह अपने हाथ में ले जा सके। १६। से यह भी वह शोक की बात है कि जैसा वह आया ठीक व्येस ही वह जाएगा भी फिर उस परिश्रम से ब्या लाम वह व्यर्थ ही हुआ। १९। फिर वह जीवन भर अन्धेरे में खाता थ्रीर बहुत ही रिसियाता थ्रीर रोगी रहता खीर क्रोध भी करता है।

१८। सुन जो में ने देखा है से। यह है कि जिस परिश्रम में कोई धरती पर ना। रहे उस में वह खार पीर ग्रीर परमेश्वर के ठहराये हुए अपने जीवन मर सुख भी माने यही अच्छा श्रीर उचित है खोंकि उस का सा। यही है। १९। वरन जिस किसी मनुष्य की परमेश्वर ने धन संपत्ति दिई हो श्रीर उसे भी। में श्रीर उस से अपना मा। लेने श्रीर परिश्रम करते हुए आनन्द करने की शक्ति भी दिई हो तो यह परमेश्वर का वरदान है। २०। क्योंकि इस जीवन के दिन उस की खहुत स्मरण न रहें। श्रीर परमेश्वर उस की सुन सुनकर उस के मन की आनिन्तर करता है।

दिली विवास मनुष्यों की बहुत दवाये रहती है। २। अर्थात् किसी मनुष्य की परमेश्वर धन सपति स्नीर प्रतिष्ठा यहां ली देता है कि की कुछ उस का की चाहता है उस में से कुछ भी नहीं घटता ती भी परमेश्वर उस की उस में से खाने नहीं देता कोई विराना ही उसे खाता है यह व्यर्थ ग्रीर घड़े भोक की वात है। ३। यदि कीई पुष्प से लड़के जनमाम ग्रीर बहुत बरस जीता रहे स्वार उस की अवस्था बढ़ सार पर उस का जी

(१) मूल में सूरक के नीचे। (२) मूल में राग।

सुख से तुप्त न दे। खीर न उस की अन्तक्रिया किई जार तो में काइता हू कि ऐसे मनुष्य से मरा खच्चा ही उत्तम है॥ 8। क्योंकि वह व्यर्थ होता और श्रद्धिरे में जाता है श्रीर उस का नाम कभी लिया नही जाता ॥ ५। स्त्रीर ज्योति को यह न देखने न जानने पाया से। इस की। उस मनुष्य से प्रधिक चैन मिला ॥ ६ । वरन चाहे घह दो हकार वरस जीता रहे श्रीर कुरू सुख भागने न पाए ता उसे क्या हुन्ना क्या सव के सव एक ही स्यान से नही जाते॥ १ । मनुष्य का सारा परिश्रम इस के पेट के लिये दाता ता है ताभी उस का जी नहीं भरता। ८। जी वृद्धिमान् है से। मूर्ख से किस वात मे बढ़-कर है श्रीर दीन जन जो यह जानता है कि इस जीवन में किस प्रकार से चलना चाहिये से। भी उस चे किस बात में बढ़कर है। (। श्राखे। का सुफल होना जी के डांबांडील होने से उत्तम है यह भी व्यर्थ थीर वायु की पक्रड्ना है॥

१०। जो हुया है उस का नाम बहुत दिनों से रक्खा गया है थोर यह प्रगट है कि वह आदमी है ग्रीर न वह उस से जो उस से ग्रीधक शक्तिमान है मुकट्टमा लड़ सकता है। १९। बहुत सी ऐसी वाते है जिन के कारण जीवन ग्रीर भी व्यर्थ होता है किर मनुष्य की व्या लाभ ॥ १२। क्योंकि मनुष्य के व्यर्थ जीवन के सब दिनों में जा वह परकांई की नाई बिताता है उस के लिये व्या क्या प्रका है से कीन जानता है ग्रीर मनुष्य के पीके धरती पर क्या होगा से। भी उसे कीन वता सकता है।

9. ब्राच्छा नाम श्रनमेल तेल से बीर मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है॥ २। जेवनार के घर जाने से ग्रेक हो के घर जाना उत्तम है क्योंकि सब मनुष्यों के लिये श्रन्त में मृत्यु का ग्रेक यही है श्रीर जो जीता है से इसे मन लगाकर सेचे ॥ ३। 'खेद' हंसी से उत्तम है क्योंकि जब मुंह पर ग्रीक का जाता है तब मन सुधरता है॥ ४। खुंहिमानों का मन ग्रोक

<sup>(</sup>१) मूल ने छिपा है। (२) मूल में सूर्या। (३) धर्मात् निट्टी का बना हुन्ना। (४) मूल में सूरल को नीचे।

७ प्रध्याय ।

का मन षानन्द के घर में सगा रहता है। । मूर्खी के गीत सुनने से खुद्धिमान की घुडकी सुनना उत्तम दे॥ ६। क्योकि मूर्खको की दंबी दांडीको नीचे जनते पुर कांटों की चरचराइट के समान देशती दै यह भी व्यर्थ दे ॥ ०। निश्चय अन्धेर में पडने में वृद्धिमान् यावला दे। जाता दे खीर घूम सेने से वृद्धि नाश दोली है। द। किसी काम के बारम से उस का पाना उत्तम है थीर धीरबधन्त पुरुष गर्वी से उत्तम है॥ ९। प्रपने मन में उतावली करके न रिशियाना क्यों कि रिस मूर्खी ही के घृदय में रहती है। १०। तून कहना कि इस का का कारल है कि बीते दिन इन से उत्तम घे क्योंकि यद तू युद्धिमानी से नदी पूछता ॥ ११ । युद्धि वदीती के समान है बरन कीवता की लिये उस से चेष्ट है। १२। क्यों कि युद्धि प्राड का काम देती है रुपैया भी खाड का काम देता है पर ज्ञान की यह श्रेष्ठता है कि वृद्धि से सस की रखनेदारी की कीयन की रहा होती है। पर । परमेश्यर के काम पर दृष्टि कर जिस यस्तु की उस ने टंकी, किया हो उसे कीन सीधी कर सकता है॥ १८। सुख के दिन सुख मान सीर दुख के दिन सेाच क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक छी संग रक्का है जिस से मनुष्य न युम सके कि मेरे पी हे क्या छानेदारा है।

१५। में ने अपने व्यर्ध दिनों में सब कुछ देखा है ऐसा धर्मी होता है को धर्म करते हुए नाम हो काता है और ऐसा दुष्ट है को धुराई करते हुए दी घीषु होता है। १६। प्रति धर्मी न वन छोर न अपने को आधिक बुद्धिमान् ठहरा तू क्यों प्रपने ही नाम का कारण हो। १०। प्रत्यन्त दुष्ट भी न वन होर न मूर्ख हो तू प्रसमय में क्यों मरे॥ १८। यह प्रच्छा है कि तू इस यात को पक्षड़े रहे और उस घात से भी हाम न उठाए क्योंकि को प्रसम्बद्ध का भय मानता है यह इन सब किताहवा से पार ही जाएगा॥

१९ । खुंढि ही से नगर में के दस हासिमा की अपेका खुंढिमान की अधिक सामर्थ प्राप्त होता है ॥

(१) मूल में सूर्य के देखनेहारा।

करने हारों के घर की छोर लगा रहता पर मूर्खी २०। नि चन्दे पृष्टियी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य का मन णानन्द के घर में लगा रहता है। ५। नहीं जी विना चूकी मलाई करे। २९। फिर जितनी मूर्खी के गीत सुनने से खुद्धिमान की घुड़की सुनना वाते कही जाएं सब पर कान न लगाना ऐसा न सत्तम है। ६। क्योंकि मूर्ख की हंसी हांडी के हैं। कि तू अपने दास की तुमें ही कोसते हुए सुने। मीचे चनते एए कांटी की चरचराहट के समान होती २२। क्योंकि तू आप जानता है कि मैं ने भी यहुत है यह भी व्यर्थ है। १। निश्चय अन्धेर में पड़ने चेर कीरों की कीसा है।

२३। यद सब मै ने वृद्धि से जांच लिया है मै ने कदा कि मै बुद्धिमान् दी जाजंगा पर यद मुभ से टूर रचा॥ २८ जी हुआ है सी दूर थीर कात्यन्त गोदिरा है उस का भेद कीन पा सकता है ॥ २५। मै थपना मन लगाता दुया फिरता रहा कि वुद्धि के विषय जान लूं उस का भेद जानू थीर खोज निकालूं धीर यए भी बानूं कि दुष्टता निरी मूर्खता है शीर मूर्खता निरा वावलापन है। ३६। पीर मे ने मृत्यु से भो र्षाधक दुखदाई एक बस्तु पाई धर्थात् वर्देस्त्री जिस का मन फन्दे थीर जाल के थीर जिस के दाध व्यन्धन के सरीखे दें जो पुरुष परमेश्वर की भार वही उस से घचेगा पापी उस से बक्षाया जारगा ॥ २०। सभा का उपदेशक कएता है कि मैं ने लेखा करने के लिये खलग खलग वाते मिलाकर जाची खैार यह द्यात निकाली, स्द । उर्वे भी मेरा मन कुंठ रहा है पर नहीं पाया अधीत् एकार में से में न पुरुष ती याया पर उन में एक भी स्त्री नहीं पाई॥ २९। देखे। विश्रेष करके मै ने यह वात पाई ती दै कि परमेश्वर ने मनुष्य की सीधा बनाया था पर मनुष्यों ने बद्दुत भी युक्तियां निकाली हैं॥

दाद्विमान् के तुरुष कीन है छीर किसी
धात का छर्ष कीन लगा
सकता है मनुष्य की खुँह के कारण उस का मुख
चमकता छीर उस के मुख की किठाई दूर हो
जाती है ॥ २ । में कहता हू कि परमेश्वर की
किरिया के कारण राजा की खाद्या मानना ॥ ३।
राजा के सम्दने से उतावली करके न फिरना छीर
न खुरी खात पर बने रहना खोकि खह की कुछ
चाहे से करेगा ॥ 8। खोकि राजा के बचन में ती
समर्थ्य रहता है छीर कीन उस से कह सके कि

तू क्या करता है। धा जो आज्ञा की मानता है, है। धुरी बात में माग्री नहीं द्वाता स्वोक्ति बुद्धिमान् का मन समय थार न्याय का भेद जानता है ॥ ई। एक एक विषय का समय श्रीर न्याय ती होता है इस कारण मनुष्य की दुर्दशा उस के लिये वहुत भारी है ॥ १ । वह नहीं जानता कि क्या होनेहारा है थीर कव देशा यह उस की कीन बता सकता है। ८। कोर्इ रेश मनुष्य नहीं खिस का वश प्राय पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले खार न काई मृत्यु के दिन में खंधिकारी देशता है श्रीर न उस लहाई र्धे झुट्टी मिल सकती है श्रीरन दुष्ट लेगा श्रपनी दृष्टता के कारण बच सकते है। १। यह सब कुछ में ने देखा थीर जितने काम धरती पर किये जाते है यव की मन संगाकर विचारा कि ऐसा समय द्याता है कि एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के वश में रहने से उस की द्वानि देाती है॥

९०। खीर फिर में ने दुष्टों की मिट्टी पाते देखा ष्रशीत् उन की कवर ता वनी पर जिन्हा ने ठीक काम किया था से पवित्र स्थान से निकल गये थै।र उन का स्मरण नगर मेन रहा यद भी व्यर्थ ही है। १९। बुरे काम के दगड़ की छान्ना फुर्ती से पूरी नहीं होती इस कारण मनुष्यो का मन घुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है ॥ १२। चाहे पापी सी बार पाप करे खार खपने दिन भी बढ़ार ताैभी मुभी निश्चय है कि की परमेश्वर से हरते ग्रीर ष्रपने तर्द उस के सन्मुख जानकर भय मानते हैं **चन का तो भला ची देशगा॥ १३। पर दुष्ट का** भला नहीं दोने का थ्रीर उस की जीवनवर्षी काया लम्बी होनेन पारगी क्योंकि वह परमेश्वर का भय नही मानता ॥ १४ । एक व्यर्थ वात पृष्टिवी पर द्याती है अर्थात् ऐसे धर्म्मी दे जिन को दुष्टीं के काम के याग्य दशा होती है और ऐसे दुष्ट भी है विन की धर्मिया के काम के याग्य दशा होती है सी म ने कदा कि यह भी व्यर्थ दी है। १५। तब में ने आनन्द को मराष्टा इस लिये कि धरती पर मनुष्य के लिये, खाने पीने श्रीर ग्रानन्द करने को।

(१) मूल ने कपर। (२) मूल में सूरज की नीचे।

होड़ मुक्क श्रच्हा नहीं क्योंकि उस की जीवन भर में जो परमेश्वर उस को लिये धरती पर ठहराए उस को परिश्रम में यही उस को संग्र बना रहेगा ॥

९६। जब में ने वृद्धि जानने खीर सारे दुःखभरे काम देखने के लिये जा पृधिकी पर किये जाते हैं श्रपना मन लगाया कि कोई कोई मनुष्य रात दिन जागते रहते हैं, १९। तब मै ने परमेश्वर का सारा काम देखा कि जो काम धरती पर किया जाता है उस की चाह मनुष्य नहीं पा सकता चाहे मनुष्य उस की खोज में परिश्रम भी करे तै।भी चस की न पाएगा घरन खुद्धिमान् भी काई कि मै चसे समभूंगा ताभी वह उस की घाइ न पा 🚣, सकेगा॥ १। क्यों कि मै ने यह सब कुछ मन लगाकर विचारा कि इन सब बाता का भेद पाऊं अर्थात् यह कि धर्मी श्रीर वृद्धिमान् लोग श्रीर उन के काम परमेश्वर के दाण में दें चादे प्रेम ही चाहे बैर मनुष्य नंदी जानता उन के आगी सब प्रकार की बाते हैं॥ २। सब घटनाएं सब की बराबर होती हैं धर्म्मी दुष्ट भले शुद्ध श्रश्रुद्ध यज्ञ करने श्रीर न करनेहारे सभा की एक सी दशा देशती है सैसी भन्ने मनुष्य की दथा वैसा ही पापी की दया जैसी किरिया खानेहारे की दशा वैसा ही वह है जी किरिया खाते हरे॥ ३। जो कुक्त धरती पर किया जाता है उस से यह रक दीय है कि सब लोगों की रक सी दशा द्वीती है थ्रीर फिर मनुष्यीं को मन मे व्यार्ड भरी हुई है ग्रीर उन के जीते जी उन के मन में बावलापन रहता है थैार पीहे वे मरे हुस्रों में जा मिलते दें। 8। क्योंकि उस की की सब जीवती मे मिला दुश्रा दे। उस की भरासा है बरन जीवता कुता ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है ॥ ५ । क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि इस मरेंगे पर मरे हुए कुछ भी नहीं जानते श्रीर न उन की बदला मिल सकता है क्योंकि उन का स्मरण सिट ग्रया है ॥ ई। उन का प्रेम थीर उन का वैर धीर उन की डाइ प्रवास दे। चुके थ्रीर जे। कुरू धरती पर किया चाता है उस में उन का फिर सदा ली कोई भाग न होगा॥

<sup>(</sup>१) मूल में सूरण के नीचे।

थीर अपना दाखमधु मन से सुख मानक्षर पिया कर क्यों कि परमेग्वर तेरे कामों से प्रसन्न के चुका है। ट। तेरे वस्त्र चटा उजले रहें बीर तेरे सिर पर तेल की घटी न दे। ॥ १। अपने जीवन के सारे व्यर्थ दिन जो उस ने धारती पर तीरे लिये ठहराये है अपनी प्यारी स्त्री के संग्र अपने व्यर्थ जीवन के दिन विकास भ्यों कि तेरे जीवन में श्रीर तेरे परिश्रम में के। तू धरती पर' करता दे तेरा यही भाग है ॥ १० । बो काम तुभी मिले से। खपनो शक्ति भर करना क्यों कि याधीलों का में जड़ी तू जानेवाला हैन कामन युक्तिन चानन बुद्धि चलती है।

१९। में ने फिर कर धरती पर देखा कि न ती दौड़ में वेग दौडनेहारे श्रीर न पृत्व में श्रुरवीर जीतते है फिर न ते। खुद्धिमान् लेगा राटी पाते है श्रीर न समसवाले धन भार न प्रवीयो पर अनुग्रह देशता है वे सब समय श्रीर संयोग के वश में हैं। १२। क्योंकि मनुष्य खपना समय नहीं वानता जैसे मक्लियां दुखदाई जाल मे बमतीं थीर चिहियाएं फंदे में फंसती हैं बैसे ही मनुष्य दुखदाई समय मे की उन पर अचानक था पहला है फंस काते हैं॥ · १३। में ने घरती पर इस प्रकार की भी खुँहि देखी दे श्रीर घट मुक्ते बाही ज्ञान पड़ी। १८। व्यर्थात् एक क्वेटा सा नगर या ग्रीर उस में घेा हे द्यी लोग घे थै।र किसी बड़े राजाने उस पर घठाई करके उसे घेर लिया थै।र उस के विनद्व खड़े बड़े केंाट बनाये॥ १५। थ्रीर उस में एक दरिद युद्धिमान् पुष्प पाया गया थ्रीर उस ने उस नगर को अपनी बुद्धि के हारा बचाया पर किसी ने उस दरिद्र पुरुष की समस्यान रक्ष्या॥ १६ । तब में ने कदा बुंडि पराक्रम से उत्तम है तीभी उस दरिद की ख़ुद्धि तुन्छ किई काती है श्रीर उस के वचन कोई नहीं सुनता ॥

१०। ख़ुडिमानों के वचन के। घीमे घीमे करे काते दें से मूर्खीं के यीच प्रभुता करनेहारे के

 घ च ख यपनी राटी आनन्द से खाया कर । चिल्ला चिल्लाकर कहने से अधिक सुने जाते हैं। १८। वृद्धि खडाई के इधियारी से उत्तम है बीर रक पापी से बहुत भलाई नाथ देती है। १०. १। मरी हुई मिक्खिया के कारण गन्धी का तेल यहने थार बसाने लगता है सीर घोडी सी मूर्य्यता खुद्धि और प्रतिष्ठा से मारी होती है। २। बुंद्धिमान् का मन दक्षिनी खार रहता पर मूर्ख का मन बाई ग्रीर रहता है ॥ ३। वरन जब मूर्ख मार्ग पर चलता है तब उस का मन काम मे नहीं श्राता श्रीर वह साना सब से कहता है कि मै मूर्ख हू॥ ४। यदि दाकिम का के। पतुक पर मझके ती अपना स्थान न होडना क्योंकि घीरक घरने से बड़े बड़े पाप रकते है। ५। एक ख़राई है जो मैं ने धरती पर देखी है से हाकिम की मूल से दोती दुई जान पड़ती दै॥ ६। अर्थात् मूर्खे घड़ी प्रतिशा के स्थानों से ठहराये जाते हैं स्त्रीर घनवान लाग नीचे बैठते है। ७। मै ने दासें का घोड़ों पर चढ़े थीर रईसें को दासें की नाई भूमि पर चलते दृश देखा है॥ ८। जी गड़हा खोदें से उम में गिरेगा थार का बारा ताड़े उस का सर्प हसेगा ध ९। जो पत्थर चठार से। उन से घायल द्वागा ग्रीर जा लक्क ही काटे उसी से कटने का डर दिशा॥ १०। यदि लेख्द भे। या हा बीर मनुष्य उस की धार को पैनीन करे तब तो श्रीधक बल करना पड़ेगा पर काम चलाने के लिये ख़िद्ध से लाभ दोता है। १९। यदि मंत्र न दोने के कारण सर्प हसे ता पीक्रे मत्र पठनेदारे का क्षक लाभ नदी॥ १२। वुद्धिमान् को वचने। को कारण अनुग्रह है।ता है पर मूर्ख थपने यचने के द्वारा नाश हाते है। १३। उस की यात शारंभ में मूर्याता की श्रीर शन्त में दुखदाई वावलेपन की देाती दै॥ १८। मूर्ख बहुत बाते बालता है तै।भी कोई मनुष्य नहीं जानता कि क्या दिशा बीर मनुष्य के पीड़े क्या डेनियाला है से। कीन उसे व्यता सकता है। १५। मूर्खी के परिश्रम से श्रकावट ही होती है वह नहीं जानता कि नगर की कैंसे खाए ॥ १६ । चे देश तुम पर

<sup>(</sup>१) मूल में सूरल के नीचे। (२) मूल में तेरे हाब की करने के लिये।

<sup>(</sup>१) मूल में सूरज के नीचे।

हाय कि तेरा राजा लहका है छै। तेरे हाकिस प्रात काल को भोजन करते हैं। पि । हे देश तू धन्य है कि तेरा राजा कुलोन का पुत्र है छै। तेरे हाकिस समय पर भोजन करते हैं छै। यह भी मतवाले होने को नहीं वरन बल बढ़ाने के लिये। पर । खालस्य के कारण कत को कहिया दब जाती हैं छै। हाथों की मुस्ती , से घर चूता है। पर । भोज हंसो खुशों के लिये किया जाता छै। यह से जीवन को खानन्द मिलता है छै। राजा को सन ही सन भी न कोसना छै। २०। राजा को सन ही सन भी न कोसना छै। २०। राजा को खपने शयन की कोठरी में भी कोसना क्योंकि कोई खाकाश का पही तेरे वचन को ले जारगा छै। कोई सहनहारा जन्तु उस बात की प्रगट करेगा।

११. अपनी भोजनवस्तु जल के जपर हाल दे क्योंकि बहुत दिन के पोक्षे तू उसे फिर पास्त्रा॥ २। सात बरन छाठ जनों को भी भाग दे क्योंकि तूनहीं जानता कि पृथियो पर क्या विपत्ति आ पडेगी॥३। बादल जल भर लाते हैं तव उस की भीम पर **उ**ग्हेल देते हैं श्रीर वृद्ध चाहे दिक्खन की श्रीर गिरे चाडे उत्तर की क्रॉर तैाभी जिस स्थान पर वृत गिरेगा वहीं पड़ा रहेगा ॥ ४ । जे। वायु की सुधि रक्खेगा से। बीच ब्राने न पासगा थ्रीर चा बादली को देखता रहेगा से। लवने न पाएगा॥ ५ । बैसे तूनहीं जानता कि वायुक्ते चलने का क्या मार्ग होगा श्रीर गर्भवती के पेट में हाहुयां किस रीति हाती हैं वैसे ही परमेश्वर जा सब कुछ करता है चस के काम की रीति तूनहीं जानता॥ ई। भार को अपना बीक द्या थ्रीर संभ की भी अपना हाथ न रोक क्योंकि तूनदीं जानता कि कीन सुफल धारा चारे यद चारे घह वा दोनों के दोनों यन्त्रे निक्तर्लेगे॥ ७। डोंबयाला मनभावना देाता है और ध्रूप के देखने से प्राग्वें। की सुख देशता है। ८। से। यदि मनुष्य घष्टुत घरस जीता रहे ते। उन सभी में श्रानिन्दत ती रहे पर श्रनिश्चयारे के दिनी

को भी मुध्य रवखे क्योंकि वे बहुत होंगे का कुरु होनेहारा है से ठार्थ है।

र। हे सवान ग्रयनी सवानी में शानन्द कर श्रीर क्षपनी जवानी के दिनों में मगन रह थीर श्रपनी मनमानी चाल चल श्रीर श्रपनी श्रांखें। की दृष्टि के श्रनु-सार चल पर यष्ट जान रख कि इन सारी खातीं के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा ॥ १०।, से खपने मन से खेद श्रीर अपनी देह से दुख दूर कर क्योंकि खवानी श्रीर चटक व्यर्थ है। १। श्रयनी खवानी के दिना में श्रयने छिरजनहार की भी स्मरण रख कि श्रम लों विपति के दिन पार व वरस नहीं भागे जिन में तू अहेगा कि मेरा मन इन में नहीं लगता। २। तब मूर्प्य श्रीर प्रकाश श्रीर चन्द्रमा श्रीर तारागण श्रंधेरे हें। जारंगे श्रीर वर्षा है।ने के पीके बादल फिर घिर खाएंगे॥ ३। उस समय घर के पहरुए कार्पेगे थ्रीर बलवन्त भुकींगे थ्रीर पिसनदारियां घोड़ी रहने को कारण काम कोइ देंगी श्रीर मरीखों में से देखने-हारियां श्रंघी है। जारंगी ॥ ४। श्रीर सहक की थोर के कियाड़ बन्द होंगे थीर चक्की पीसने का शब्द धीमा हागा श्रीर तड्के चिडिया बालते ही नीद खुलेगी श्रीर सब गानेहारियों का ग्रब्द घीमा है। जाएगा । ॥ ॥ भिर जी जंचा है। उस से भय खाया जाएगा श्रीर मार्ग में हरावनी वस्तुएं मानी जारंगी थ्रीर खादाम का पेड़ फूलेगा थ्रीर टिड्डी मी भारी लगेगी और भूख बढ़ानेहारा फल फिर काम न देगा ख्योंकि मनुष्य खपने सदा की घर की जानेहारा होगा थीर राने पीठनेहारे सहक सहक फिरेंगे॥ ६ । इस समय चांदी का तार दे। ट्रक ष्टीगा थ्रीर सेने का कटोरा टूटेगा थ्रीर सेते के पास घड़ा फूटेगा भीर क्रुगड के पास रहट टूट जारगा ॥ ७ । तब मिट्टी स्यों की त्यों मिट्टी मे मिल जाएगी थीर खात्मा परमेश्वर के पास जिस ने उसे दिया लीट जाएगा॥ ८। सभा का उपदेशक कहता है कि सब व्यर्थ हो व्यर्थ सब कुळ व्यर्थ है। र । श्रीर फिर सभा का उपदेशक जी ख़ुद्धिमान् था

<sup>(</sup>१) मूल में नींद से चठा जाएगा। (३) मूल में गाने यजाने की सब बेटिया नीची किई जाएँगी।

मनभावनी वार्त योजकर निकासता था थार ये वार्ते मनी दे जो सीधाई से लियी गई घी n

के सरीखी है से। एक ही चरवाहे की ख़ार से वाता का चाहे व मली हा चाहे घुरी न्याय करेगा ॥

इस लिये यह प्रजा की ज्ञान सियाता रहा थीर मिलती है ॥ १३ । थीर फिर हे मेरे पुत्र चीकसी कान लगाकर थै।र पूरुपारू करके यहुत से नीति- इन्दीं से सीख यहुत पुस्तको की रचना का अन्त वजन क्रम से रखता था ॥ १० । सभा का उपदेशक नहीं दोता कीर बहुत पाठ करने से देह यक जाती है ॥ १३। सब कुळ सुना गया अन्त की वात यह है कि परमेश्वर का भय मान ग्रीर उस की १९। युद्धिमानों के यचन पैनों के समान होते हैं | बाजाग्रों की पाल क्योंकि सब मनुष्यों का काम यही थ्रीर सभायों के प्रधानों की बात गाडी हुई कीलें। है ॥ १८। यीर परमेश्वर सब कामों का थ्रीर सब गुप्त

# १ • भ्रिष्ठगीत की मुलैमान का है।

२। हू पापने मुद्द से मुक्ते चूम वर्षेकि तेरा प्यार दाखमधु से उत्तम है। ३। तेरे भांति भांति के तेल का सुगन्ध चनम री

तेरा नाम यद्याया द्या तेल सा दै इस कारण कुमारियां तुक से प्रेम रखती हैं। ४। मुक्ते खीच इस तेरे पीके दें। हैंगी राजा सुभे धन्त पूर में ले घाया है दम तेरे फारण मगन थीर खानन्दित देशी इम दायमधु से खोधक तेरे प्यार की चर्चा करेगी

सच्चे मन से ये तुमा से प्रेम रायती हैं। ध । दे यस्थलेम् की स्त्रिया मै कालो तो हूं पर सुन्दर हू केदार् के तंयुक्षीं के सरीधी सुलैमान के पटे। के समान हू ॥ ६। इस कारण सुक्त की न निदारना कि ने कासी सी ह

में घूप से भुलस गई। मेरे रंगे भाई मुक्त पर क्रोधित हुए उन्दे। ने मुक्त की दाख की वारिया की रखवालिन ठद्याया अपनी निज दाख, की यारी की रखवाली मै करने न पाई॥ **छ। ऐ मेरे प्राय**िषय मुभी यता कि तू अपनी भेड़यकरियां कदां चराता श्रीर दे।पद्दर के। कर्षा वैठाता है मै क्यों तेरे संगिया की भेडवक्तरिया के पास क्यों घूंघट काठे हुए पतनेहारी सी द्वाल ॥ ८। दे स्त्रियों में सुन्दरी यदि तू यह न ्जानती द्वा ता भेडवकरियों के खुरा के चिन्दें पर चल थ्रीर चरवादों के घरा के पास अपनी वक्तरियों की बांच्यां चरा ॥ ए। दे मेरी प्यारी में ने तुमे फिरीन के रथों में जुते दूर घोडों से उपमा ਰਿਵ ਹੈ॥ १०। तेरे गाल यन्दी के बीच

<sup>(</sup>१) मूल में सूर्य मे मुक्ते सलाया।

थीर तेरा गला रहे। की कारठी के कारण क्या ही मुन्दर लगता है ॥ ं १९। इस तेरे लिये चांदी के द्यार मिलाये हुए सेाने की लंडियां वनवारंगे॥ १२। राजा अपनी मेज के पास वैठा हुआ था कि मेरी जटामाची का सुग्रम्ध फैलने लगा। १३। मेरा प्यारा मेरे लिये गन्धरस की पाटली ठप्टरा है जी मेरी क्वांतियों के बीच मे पही रहे॥ 98। मेरा प्यारा मेरे लिये मेहदी के फूला का रेसा गुच्छा है जा रनुगदी की दाख की वारियों मे होता ॥ १५। तू सुन्दर है हे मेरी प्यारी तू सुन्दर है तेरी प्रार्ख कबूतरी की सी है। १६। हे मेरे प्यारे तू कुन्दर ग्रीर मनभावना है थीर हमारा विकीना हरा है। १९। देवदार इमारे घर की कांद्रया खीर सनीबर इमारी कत के बर्ग है।

## 🞝 🗘 भारीन् देश का केसर

थीर तराइयों में का से। सन पूल हूं। >। जैसे सासन फूल कटीले पेडों के बीच वैसे मेरी प्यारी श्रीर युर्वातयां के बीच है। ड। जैसे सेव का वृत्र जगली वृत्तो के बीच वैसे मेरा प्यारा थे।र जवानी क बीच है में उस की छाया में हार्पत होकर बैठ गई थीर उस का फल मुक्ते खाने में मीठा लगा ॥ 8। वह मुर्भे दाखमधु पीने के घर में ले छाया श्रीर उस का जा भगड़ा मेरे कपर फहराता था से। प्रेम था॥

५। सुभे सूखी दाखीं से सभाला सेव खिलाकर वल दो

क्यों कि में प्रेस से विवश हूं॥ दै। उस का खार्या द्वाच मेरे सिर के नीचे है

श्रीर वह श्रपने दहिने हाथ से मुभे श्रालिंगन - कर रहा है॥ । हे यक्शलेम् की स्त्रिया में तुम से चिकारिया थ्रीर मैदान की इरिश्यियों की सेह धराकर कहती हू कि जब लों प्रेम आप से न चठे तब ली उस की न उसकाखी न जगायी॥ ८। मेरे प्यारे का शब्द सुन पड़ता है देखे। वह पहाडों पर कूदता श्रीर पहाहियों पर फान्दता हुआ आता है। ९। मेरा प्यारा चिकारे वा बवान इरिन के समान है देखे। वह इमारी भीत के पांछे खड़ा श्रीर खिडिकयों से साकता थीर मंमरी से ताकता है। १०। मेरा प्यारा मुक्त से कह रहा है हे मेरी प्यारी हे मेरी सुन्दरी उठकर चली था।

देता है। **९३। श्रंकीर पक्षने लगे**, श्रीर दाखलतारं फूलती श्रीर सुगन्ध दे रही हैं हे मेरी प्यारी हे मेरी सुन्दरी सठकर चली का॥ 98। हे मेरी कबूनरी है छांग की दरारा थ्रीर चठाई की माडी में रहनेहारी ष्रपना मुख मुक्ते दिखा श्रपना बेल मुभे सुना क्यों कि तेरा बोल मीठा और तेरा मुख सुन्दर है। १५। जे। क्रेंग्टी लेामंडिया, दाख की बारिया की विगाइती है उन्हे पकड़ ले।

क्यों कि इमारी टाख की बारियों में फूल लगे हैं।

१६। मेरा प्यारा मेरा है श्रीर मे उस की हूं

१९। म्योंकि देख कि जाड़ा जाता रहा

चिङ्गों के वेलिने का समय या पहुचा

श्रीर हमारे देश में पिगहुक का शब्द सुनाई

मेह कूट गया श्रीर द्वाता रहा है॥ १२। पृष्यियो पर फूल दिखाई देते

<sup>(</sup>१) भूल में, बीमार।

<sup>(</sup>१) मूल में लागडिया छाटी लामहिया।

यद चपनी भेरपकरिया में।सन फूलों के यीच घराता है। 40। जय में दिन का ठरहा समय न आए और इत्या सम्बो देशों हैं,ते किट न जाए त्या ले है मेरे प्यारे फिर शीर उस जिकारे या जवान प्रतिन के समाग धन स्रो पेतेर्! के पदाहों पर फिरता है। ॥

प्राप्त के समय में प्रवर्ग पत्ना पर प्रवर्ग प्राथमिय की हुड़ती रही में उसे हुंडती तो गही पर पाया नहीं ॥ २। भें भें भर्त में उठकर नगर में प्रारं सकता चीर चीकी में ह्रमकर प्रवर्ग प्राथमिय की हुंड्रगी में उसे हुंडती तो रही पर पाया नहीं ॥ ३। की पहल्प नगर में ह्रमते हैं में। मुक्ते मिने में भें पन ने दूहा प्रया तुम ने मेरे प्राथमिय की देखा है ॥

येर हुई

कि मेरा प्राक्षिय मुक्त किला

मे ने उस की पकड़ लिया

थीर कब की उसे व्यक्ती माता के घर
प्रधात प्रपत्ती काननी की केंद्रिशी में न ले खाई

ताव की उस की कान न दिया ॥

भ दि प्रकालिय की किलो से सम में

ध । दि यदग्रनेम् की स्थिपा मे शुम मे विकारिये। थीर मैदान की धरिगियो की सीप

धराकर कहती हू कि चय ली प्रेम खाप से म उठे तथ ली उस की म उसकाखी न जगाखी॥ दे। यह क्या है जा धूर्ए की रामी की सरीखा गन्धरस श्रीर लायान से मुगन्धित खीर क्यापारी के स्थ भारत की शुक्रनी लगाये हुण जगल से निकला खाला है॥ १। देखी यह मुलैमान की पालकी है उग की चारी खीर साठ और चल रहे है

क्षा दयारल् के प्रार्थीरा में वे हैं। ८। ये सब के सब तलवार बांधनेहारे श्रीर युद्ध को विद्या मीखे है एक एक पुरुष रात की हर की मारे चांच पर तलवार सटकाये हुए रहता है। र। मुलेमान राजा ने गक मधाडील संवानान् के फाठ का वनवा लिया है। १०। उस ने उस के यभे चान्दी के उस का मिरदाना साने का खार गट्टी वर्गवानी रंश की घनवाई थीर इस के बीच का स्थान यम्यलेम् की स्तियों की ग्रीर से प्रेम से अड़ा रापा है 🏻 १९। दे सिय्यान् की स्त्रिया निकलकर सुलैमान रावा पर ष्ट्राष्ट्र करे। देखे। यह यही मुक्कट पहिने हुए है जा उस की माता ने उस के विवाह की दिन थीर उग्र के मन के यानन्द के दिन उम्र के सिर पर रक्खा है ॥

8. हो मेरी प्यारो तू मुन्दर है तू मुन्दर है

तेरी श्रांत्र तेरी करें। के योच में क्यूतरी की ची दिरताई देती हैं तेरे याल उन यक्षरियों के भुगड़ के चमान हैं ची गिलाद पहाड़ के क्लान पर लेटी हुई देख पहती हो।

पहती हो।

२। तेरे दान्त उन जन कतरी हुई मेहियों के भुजड़ के समान हैं

हो। नहाकर जपर खाती हों
और जुड़्या जुड़्यां हाती है

थीर उन में से किसी का साधी नहीं जाता रहा।

१। तेरे हैं।ठ लासी रंग की खारी के समान है

थीर तेरा मुद्द सजीला है

तेरी कनपाँटपां तेरी लटी के मीचे

प्रनार की फांक सी देख पहली घ॥

<sup>(</sup>१) प्रवात् प्रस्ताह ।

8। तेरा गला दाकद के गुम्मट के समान है
 को कुर्सी पर कुर्सी वना हुया ही।
थै। तिस पर दकार ठालें टंगी हुई ही।
थ । तेरी दोना कातियां मृगी के देा जुड़वे वच्ची
के सरीखें दे
चेता सेसम फूलें के बीच घरते हों॥
६। जब लां दिन ठयहा न हो खीर काया
लम्बी होते होते मिट न जाए
तब लों मे गान्धरस के पहाड़
खीर ले।बान की पहाड़ी पर चला जाकगा॥
१। हे मेरी प्यारी तू सर्वाङ्ग सुन्दरी है
तुम में कुठ पय नहीं॥

दा हे दुरिहन तू मेरे संग लघानान् से मेरे संग लवानीन से चल तु ग्रमाना की चे।टी पर से श्रनीर थैर देमान की चाठी पर से चिद्दे। की गुफाओं से चीतों के पहाड़ों पर से ट्राप्ट कर ॥ र । हे मेरी बहिन हे मेरी दुव्हिन तू ने मेरा मन माद्द लिया तूने अपनी आखों की एक ही चितवन से श्रीर अपने ग़ले की एक हो कगठी से मेरा इदय मार लिया है॥ १०। हे मेरी बहिन हे मेरी दुव्हिन तेरा प्यार क्या ही मनाहर है तेरा प्यार दाखमधु से क्या ही इत्तम है ' ग्रीर तेरे तेलें का सुगन्ध सब प्रकार के मसालें। के राग्ध से क्या ही खट्छा है।। १९। हे दुल्हिन तेरे हाठी से मधु टपकता है तेरी जीभ के नीचे मधु ग्रीर दूध रहते है थीर तेरे वस्त्रों का सुगन्ध लवानान् का सा है। पः। भरी बाहिन मेरी दुव्हिन किवाद लगाई दुई वारी किवाइ यन्द्र किया दुव्या साता कीर काप

लगाया हुआ करना है।

वहा से खंदा स्तम स्तम प्रत्याली श्रमार की वारी से हैं मेहदी श्रीर जटामासी, प्रशा जटामासी श्रीर केसर लेखान के सब मांति के पेढ़े। समेत वच श्रीर दारचीनी गण्धरस श्रार श्रादि सब मुख्य मुख्य सुगण्धद्रव्य होते हैं॥
प्रशा तू बारियों का सेता फूटते हुए खल का कूश्रा खंदी हुई धाराएं है॥

१६ । हे उत्तर्राह्मा जाग श्रीर हे दिक्खनहिया चली था मेरी बारी पर बहा जिस से उस का सुगन्ध फैले मेरा प्यारा अपनी खारी में आकार अपने उत्तम उत्तम फल खा ले ॥

मेरी बहिन हे मेरी दुविहन में अपनी बारी में आया हू में ने अपना गन्धरस खीर बलसान चुन लिया में ने सधु समेत कता खा लिया में ने दूध खीर दाखमधु पी लिया हे सीगया तुम भी खाओ हे प्यारी पिया मनमाना पिया ॥

२। मै सेती हुई ते। थी पर मेरा मन खागता था
मेरे प्यारे का बील जुन पहा वह खटखटाता है
हे मेरी खिहन हे मेरी प्यारी हे मेरी कबूतरी
है मेरी विमल मेरे लिये द्वार खोल दे
क्योंकि मेरा सिर खोस से भरा है
श्रीर मेरी लट रात में गिरी हुई बून्दों से
मीगी हैं॥
३। मैं ने खपनी कुर्ती उतार डाली मैं क्योंकर
उसे फिर पहिन

में ने अपने पांत्र धोये में क्योकार उन्हें फिर मैला कर्षा 8। मेरे प्यारे ने **कारना** दाच किवाह के होद से भीतर डाल दिया

तय मेरा घट्टय उस के कारण घयराने लगा ॥
५। में अपने प्यारे के लिये द्वार खोलने की उठी
और मेरे घाणें से गधरस
खार मेरी खंगुलिये पर से टपकता पुत्रा गंधरस
वेग्रहें की मूठों पर टपकता था ॥
६। में ने अपने प्यारे के लिये द्वार तो खोला
पर मेरा प्यारा फिरके चला गया था
अब यह बीलता था तब मेरा जी ठिकाने न रहा
में ने उस की ठूका पर न पाया
में ने उस की ठूका पर न पाया
भ ने उस की पुकारा पर यह न बीला ॥
०। खी पहत्तर नगर में घूमते हैं सी मुझ की मिले
उन्हों ने मुझ की पीटकर घायल किया
गहरपनाइ की पहत्त्वीं ने मेरी चट्टर कीन

द। देयक्शलेम् की स्तियो मे तुम को सेाद धराकरकद्दती दूंकि यदि मेरा प्यारा तुम को मिले

ता उस की वताकी कि मै वेम से विवश हू॥

र । हे स्त्रियों में सुन्दरी तेरा प्यारा श्रीर प्यारों से किस द्यात में उत्तम है तेरा प्यारा श्रीर प्यारों से किस द्यात में उत्तम है कि तू हम को ऐसी साह धराती है ॥

१०। मेरा प्यारा गोरा थीर लाल सा दै घट दस एकार में उत्तम है॥ १९। उस का पिर चीखा कुन्दन सा दै उस की लटे लटकी हुई बीर काले की ये की नार्द्र काली दें॥

पः । उस की थांखी नदीतीर के कबूतरीं की समान हैं

ये दूध से धोई दुई ग्रीर श्रापने गोलकों में ठीक खडी दुई दें॥

१३। उस के गाल यलसान की कियारियों या सुगंधी पेड लगाये दुर टीलें के समान दें उस की दें कि से सम्बन्ध हैं जिन से टपकता दुया गंधरस टपकता है॥

98। उस के राथ फीरीजा चड़े दुर साने के कियाड़ है

उस का पेट नीलमें से जड़े हुए शामीदांत का है।

 १५। उस की टांग्रें कुन्दन की कुंसिंग पर वैठाये दुए संग्रमर्भर के खंसे दे

घट देखने में सवानान् थीर देवदार वृत्तों सा उत्तम है॥

प्रवास का वाल कात मधुर है वद सर्वाङ्ग सनभावना है

हे यदश्रतेम् की स्त्रिया मेरा प्यारा श्रीर संगी रेसा ही है॥

ई हो स्त्रिया में मुन्दरी तेरा प्यारा कदां गया

तेरा प्यारा कद्दां चला गया दम तेरे सा दीकर उस की ठूंटें॥

२। मेरा प्यारा अपनी यारी चर्चात् अलसान की कियारियों में उत्तर गया

कि वारी में अपनी भेड़बकरियां चरार श्रीर सेविन फूल सोडे॥

इ। में अपने प्यारे की दू शीर बह मेरा है बह भवनी भेड बकरिया सासन फूलें। के बीच घराता है।

8। दे मेरी प्यारी तू तिसी की नाई सुन्दरी यस्थलेम् के समान फबनेदारी

थीर मण्डे फदराती हुई सेना की सरीखी भयंकर है।

प्र । ष्रपनी खांखे मेरी खोर से फोर ले क्योंकि में उन से हार गया हू तेरे वाल ऐसी वकरियों के मुख्ड के समान है की गिलाद के छलान पर सेटी हुई देख पहती

६। तरे दांत रेखी भेड़े। की भुगड की समान हैं। (१) नृत में तालू। को नहाकर कपर खाती हैं। थै।र जुड़वा जुड़वां होती हैं थीर उन में से किसी का साथी नहीं जाता रहा। तेरी कनपंटियां तेरी लटों के नीचे श्रनार की फांक सी देख पहली है। द। साठ रानिया श्रीर श्रस्की सुरैतिनी खीर असल्य कुमारियां हैं। र । मेरी कब्रुतरी मेरी विमल एक ही है बह ख्रपनी माता की रक्तली है घह श्रपनी जननी की दुलारी है स्त्रिया ने उस की देखकर धन्य माना ' रानियों थै।र सुरैतिनों ने देखकर उस की प्रश्रमा किर्दे॥ १०। यह कीन है जा पह की नाई दिखाई वद चढ़मा के समान सुन्दर मूर्य्य के सरीखे निर्मल थीर अगड़े फदराती दुई सेना की रीति भयंकर देख पहती है। ११। में अखराट की वारी में उतर गर्इ कि नाले में के श्रक्तर देखूं खीर देयूं कि दाखलता में कली लगी थीर श्रनारीं में के फूल खिल गये है कि नहीं ॥ पर। तब अपने जनसाने में मन ही मन ष्यपने पुलीन जातिभाइया को रथ में वैठाई गई॥ **९३। लीट ग्रा लीट ग्रा** दे <u>भू</u>लक्मिन¹ लैाट स्ना लैाट स्ना क्ति इस त्तुक पर हुछि करे णूलिमन<sup>1</sup> मे तुम किम वात पर दृष्टि करागी माना महनैस् के नाच पर॥

कुलीन पुरुप की पुत्री तेरे पांच पनोटियों में ज्या ही सुन्दर है तेरी चाघें की गोलाई ऐसे प्रलंकारें के समान है

(१) मूल में रे प्रेमः। (२) मूल में तालू। (६) मूल में घरे।

चे। कारीगर के बनाये हुए हों। २। सेरी नामि माना गोल कटोरा है जा मसाला मिले हुए दाखमधु से पूर्ण हा तेरा पेट सेासन फूलों से घिरे हुए गोड़ के छेर के समान है। इ। तेरी दोनी क्रिया मृगी के दो जुड़ै। ड़े बच्चो के समान है ॥ ४। तेरा ग्राचा हाषीदांत का गुम्मट है ' तेरी आंखें देश्वान् के उन कुरखें के समान हैं ना बत्रव्वीम् के फाटक के पास है तेरां नाक सवाने।न् के उस गुम्मट के सरीखी है जिस का मुंह दिमध्यक् की छोर है।। **५ । तेरा विर कर्मोल के समान है** कीर तेरे सिर के सटके दुग् बास अर्जाञानी रंग को कपड़े की समान हैं राजा उन लटों में बंधुग्रा है। गया है। ६। हे प्रिये तू सुख के लिये कैंसी सुन्दर श्रीर कैंसी मनाहर है। । तेरी डील खूजर की ची ग्रीर तेरी क्रांतियां दाख के गुच्छें सी देख पड़ती हैं प्र ८। में ने कहा में खूनूर पर चढकर वस की डालियों की पकडूगा न्तव तेरी क्रांतियां दाख के गुक्कें के श्रीर तेरी नाक का सुर्गधं सेवा के समान ९। स्रीर तेरा चाल उत्तम दाखमधु से मेल को मेरे प्यारे के लिये ठीक उग्रहेला जाए ' थीर सेाये हुओं के होंडा में भी धीरे धीरे वहें । ९०। में अपने प्यारे की हूं श्रीर उस की लालसा मेरी ग्रीर है। ११। हे मेरे प्यारे चल हम मैदान में निकल कार कीर गांवां में रात वितारं ॥ १२। इस सर्वेरे चठकर दाख की खारियों में चर्ल

<sup>(</sup>१) मर्थात् गानिकार्

हम देखें कि दायलता में कली लगी थीर फूल खिले थीर थनार फूने है या नहीं यहां में गुरू की अधना प्यार दिग्यालंगी'॥ १३। दोदाफलों का मुगंध था रहा है थीर हमारे द्वारी पर क्या नये क्या पुराने सक भौति के उत्तम फड़ हैं जी में में हमेरे प्यारे तेरे लिये रण हो है हैं॥

C+ भूता होता कि तू मेरे भाई के समान होता विस ने मेरी माता की क्रातियां का विवा हो। मे सुम्हे बाहर भी पाकर चूमती धीर कार्ड मेरी निन्दा न करता ॥ >। में गुरू की अपनी माता की घर ले चलती थीर मुक्त की स्थितासा मे तुमें मराना मिला हुया दाप्रमधु बीर प्रयमे बनारी का रम विलाती, इ। उम का धार्या दाच मेरे मिर के नीचे होता धीर घष्ट घष्ने दृष्टिने एाच से मुक्ते प्राणिंगन प्तरता ॥ 8। दें यदणलेम् की स्थिये। में तुम की सेंद धराती है कि बय लें प्रेम जाप में न चटे तय ली उप फी म उमकाची न च्याची॥ प्रायद कीन दें की अपने प्यारे पर क्टारी गुई अगल में चर्ली जाती है। मेव के पेष के नीचे में ने तुक्ते जगाया यती रोरी माता ने तुके घेन छाला यहीं तेरी जननी की पीड़े लगीं॥ ६। मुक्ते मुद्रा की नार्ष व्यवने पृदय घर मुभे मुद्रा की नार्ष व्यवनी बाह वर गव

क्योंकि प्रेम मृत्यु के सुरव सामर्थी

(१) भूम में तृर्गी।

थार ससन वधीलोक के ममान निदुर है

उस की लपट आग की सी लपट वरन याद्य ही की खाला है।। ०। प्रेम ते। यहुत जल से भी नही युक्तता थै।र न मधानदें। में भी दूख सकता है चादे कार्ष अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम की सन्ती दे तीमो यह णत्यना तुन्क ठद्दरेगी ॥ ८। एमारी एक होटी बहिन है बिस की छातिया यभी नहीं उसरीं बिम दिन एमारी घरिन के व्याद की बात सरो उम दिन दम् उस के लिये यया करें॥ र । यदि यह गरस्पनाइ ठर्हरे ता दम उस पर चांदी का कंगूरा वनाएंगे बीर यदि घर फाटन का कियाह ठहरे तो एम उम पर देवदान की लकही के पटरे लगारंगे ॥ ९०। मे तो शहरपनाछ जीर मेरी कातियां उस के गुम्मट ठदरी दम लिये में आपने प्यारे की दृष्टि में शानित पानेषारी सी हा गर्र हू ॥ १९। यारदामान् मं मुलैमान की दाख की वारी पुर्द वम ने यह दाख की यारी रखवाला की सीधी थीर गफ एक रखवाले की उस के फलें के लिये चांदी के प्रजार एकार ट्रुकड़े देने पड़े ॥ १२। मेरी निज दाय की यारी मेरे साम्दने है ये मुलेमान एकार ते। तुकी की थीर उम की फल को रखवाली की दी सी मिलेंगे ॥ १३। त्र के। यारियों में रक्ती है मगी लेगा तेरा द्याल सुनने की ध्यान दे रहे हैं **उमे मुभ को मुना** ॥ 98। दे मेरे प्यारे फुर्ली कर थीर मुगन्धहरवा के परासे पर चिकारे या खयान शरिन के सरीखा वन ॥

## यशायाह् नाम पुस्तक।

१. त्रामास् के पुत्र यथायाह् का दर्धन थीर यह्यालेम् के विषय में चिकायात् याताम् प्राटाज् थै।र हिन्किय। इनाम यष्ट्रदा के राजाधी के दिनों में पाया ॥

२। हे स्वर्ग धुन खैार दे पृथियी कान लगा क्योंकि यदीया करता है कि में ने यालबच्चीं का पालन पेापण किया थीर उन की यक्षाया भी थीर चन्हां ने मुक्त से वसवा किया है। इ। वैस ता अपने मालिक की और ग्रदश श्रपने स्त्रामी की चरनी की परिचानता है पर इसाग्ल् मुक्ते नहीं जानता थीर मेरी प्रजा सीच विचार नहीं धारती॥

8। द्वाय यद साति पाप से कैसी भरी है यद समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है इस यंग्र के लाग की के कुकम्मी है थीर ये लडकेयाले की से विगाड़े हुए है उन्हों ने बरीवा की छोड़ दिया थीर इसारल् को प्रवित्र को। तुरू जाना है वे विराने वनकर पीछे घट गये हैं ॥ ५। तुम क्यों क्षांधक वलवा कर करके यधिक मार खाना चाहते ही तुम्हारा सिर घावों से भर गया थीर तुम्हारा सारा दृदय दु ख से भरा है॥ ई। नख से सिख लो कहीं कुळ ग्रारीग्यता नहीं चेाट ग्रीर को हे की मार के चिन्द थीर उसे हुए घाव हैं जो न दवाये न वॉधे न तेल लगाकर नरमाये गये है॥ ०। तुम्हारा देश चन्नहा हुन्ना तुम्हारे नगर फूंके हुए हैं तुम्हारे खेती की परदेशी लोग तुम्हारे देखते ही खा रहे हैं। यह परदेशियो से नाम किये दुर देश के समान उजाइ है। दा थ्रीर सिय्योन् दाख की वारी में की भी पढ़ी वा ककड़ी की खेत में की कपरिया वा चिरे हुए नगर

(१) मूल में सिम्पेशम् की बेटी।

के समान अकेली खड़ी है। १। यदि सेनाया का यदीया एमारे घोड़े से लोगा की न यचा रखता जिस की उस ने बहूदा ती दम सदीम् के समान ही जाते थ्रीर अमारा के सरीयो ठहरते ॥ १० । दे सदीम् के न्याइया यदीवा का वचन पुना हे व्यमारा की प्रजा इमारे परमेक्टर की भिता पर कान लगा॥ ११। यहावा यह कहता है कि तुमारे चहुत से मेलयांत मेरे वित्य काम के र्धि में तो मेठ्रों के देशमद्यालयां से खीर पीसे दूर पशुर्यों की चर्ची ये याचा जाया है, मे यहहा या भेड के बच्चों वा बक्तरी के साह से प्रसन्न महीं दे।ता ॥ १२ । तुम जो खपने मुंद मुक्ते दिखाने के लिये आते क्यार सेरे खांगनी का पांच से रैंदिसे दे। यर तुम से कीम चारता है ॥ १३ । व्यर्थ प्रदूवील फिर मत से श्रायो धूष से मुमे घिन प्राती है, नवे चाद श्रीर विश्रामदिन का मानना श्रीर सभाषो का प्रचार करना यह मुक्ते धुरा लगता है महासमा के साय ही साय प्रनर्थ काम करना मुक्त से सदा नही जाता ॥ १८ । तुम्हारे नये चादी थीर नियत पटेंगें के मानने से में की से देर रखता हूं, वे सब मुक्ते भार जान पड़ते ए में उन की सहते सहते उकता गया ॥ १५। जय तुम मेरी छोर टाथ फैलाफी तय मै तुम से मुख फेर ें लूंग्रा तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों न करें। तीभी में तुन्दारी न सुनूंगा क्योंकि पून करने का दीप तुम्हें लगा है ॥ १६। श्रपने की धोकर पवित्र करे। मेरी बांग्रों के साम्दने से अपने युरे कामें। को दूर करे। आगे की ख़राई करना कोड दो, १०। मलाई करना सीखा यद्म से न्याय करा वपद्रवी की सुधारा वपसूर का न्याय चुकाची विधवाका मुक्तद्वमा लङ्गे॥

<sup>(</sup>१) मूच में छिपा। (२) मूल में तुम्हारे हाथ सून चे मरे हैं। (३) मूल में न्याय पृक्का।

१८। यहे। वा कहता है कि खाखें। हम छापस में वादिवाद करें तुम्हारे पाप चाहे लाही रङ्ग को है। तैं। मी वे हिम की नाई उनले ही जाएंगे ग्रीर चाहे लाल रङ्ग के हीं तैं। मी वे जन के सरीखे हो जाएंगे॥ १९। यदि तुम प्रस्तृ होकर मेरी माने। तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाखोंगे॥ २०। श्रीर यदि तुम न माने। श्रीर वलवा करें। तें। तलवार से मारे जाश्रोगे, यहोवा का यही वचन है॥

२१। जो नगरो सती थी से क्योंकर व्यक्तिसारित हो गई वह न्याय से भरीपूरी तो थी और धर्म ही उस में पाया जाता तो था पर श्रव उस से दत्यारे ही पाये जाते हैं ॥ २३। तेरी चादी धातु का मैल हा गई तेरे दाखमधु में पानी मिल गया है ॥ २३। तेरे हाकिम हठीले श्रीर चेरों से मिले हैं वे सव के सब चूस खानेहारे श्रीर मेंट के लालची है श्रीर न तो वे व्यपूर का न्याय करते श्रीर न विधवा का मुकटुमा श्रपने पास खाने देते हैं ॥

२४। इस कारण प्रभु सेनाक्षों के यहावा इसारल् के शक्तिमान् की यह व्यागी है कि सुना में श्रयने श्रृत्यों के। दूर करके शांति पाडंगा थीर श्रपने वैरियों से पलटा लूंगा॥ २५। थ्रीर मै तुक्त पर फिर चाथ वढाकर तेरा धातु का मैल पूरी रीति से भस्म क बंगा श्रीर तेरा रांगा पूरा पूरा दूर क बंगा ॥ २६। थीर मे तुम में पहिले की नाई न्यायी खीर खादि-काल के समान मंत्री फिर ठइराजंगा उस के पीछे तू धम्मेपुरी खीर सती नगरी कहारगी ॥ २०। खीर सिय्यान् न्याय के द्वारा श्रीर जा उस में फिरेंगे से धर्म के द्वारा हुडा लिये जाएंगे॥ २८। पर बलवाइयों थीर पापियों का एक संग नाम देशा थीर जिन्हों ने यहावा की त्यागा है हन का खन्त है। जाएगा ॥ र्र । ग्रीर जिन वांअवृद्धां से तुम प्रीति रखते घे उन से वे लिक्जित होंगे, जिन वारियों से तुम प्रसन्न रहते थे उन के कारण तुम्हारे मुंह काले होंगे॥ ०। क्येक्ति तुम पत्ते मुर्फाये हुए वांजवृत्त के छीर अना जल की वारी के समान दे। आखोगे॥ ३१। थैर वलवान् ता सन थीर उस का काम् चिंगारी

१८। यहे। वा कहता है कि व्याखे। इस व्यापस विनेगा से। वे दोनें। एक साथ जर्लेंगे थै।र कोई ब्राटविवाद करें तुम्हारे पाप चारे लाही रङ्ग वृक्षानेद्वारा न हे।गा ॥

> २. ग्रामीस् के पुत्र यशायाह् का वचन जिस् का दर्शन उस्में पहूदा थीर यस्थलेस के विषय पाया॥

२। ऐसा देशा कि श्रन्त के दिनों में यहे।वा को भवन का पर्वत सब पदादों पर दृढ़ किया जाएगा थ्रीर सब पहास्थिं से फ्रांधक डंचा किया जाएगा थीर हर जाति के लेगा धारा की नाई उस की थोर चलेंगे ॥ ३। श्रीर बहुत देशों के लोग जारमे थ्रीर कापस में कहेंगे कि खाखो हम यहोबा को पर्वत पर चक्कार याकूब को परमेश्वर को भवन में जाएं तब वह इस की खपते मार्ग सिखाएगा श्रीर इस उस के पथा पर चलेंगे क्योंकि यहे।वा की व्यवस्था सिय्योन् से श्रीर उस का वसन यस्थलेस् से निकलोगा। ४। वह जाति जाति का न्याय करेगा थैंगर देश देश के लेगों के भगड़े। की मिटाएगा से वे खपनी तलवारें पीटकर इल के फाल ग्रीर अपने भालों की इंस्पिया बनाएंगे तब एक जाति दूसरी जाति के विग्रह तलवार फिर न चलाएगो थै।र लेगा आगे की युद्ध की विद्या न सीखेंगे ॥

धा दे याकूव के घराने था दम यदीवा के प्रकाश में चलें ॥ ६। तू ने अपनी प्रकाश याकूव के घराने की त्यारा दिया है क्यों कि व पूर्त्वियों के द्यवहार पर तन मन से चलते कीर परदेशियों के साथ हाथ मिलाते हैं ॥ ७। उन का देश खांदी थीर सेने से भरपूर है थीर उन के स्क्बे हुए धन की सीमा नहीं उन का देश घोड़ों से भरपूर है थीर उन के राय अनीरोनित हैं ॥ ८। उन का देश मुरतें से भरा है वे अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को जिन्हें उन्हों ने अपनी खंगु लियें से स्वारा है दण्डवत करते हैं ॥ ९। साधारण मनुष्य भुकते थीर बड़े मनुष्य प्रणाम करते हैं इस कारण उन की हमा

<sup>(</sup>१) गुस में मानी खार डालकर।

<sup>(</sup>१) मूल ने प्रव से भर गये।

न कर ॥ १० । यद्दीचा की भय की कारण श्रीर उस की बहाई के प्रताप के मारे चटान में घुर और मिट्टी में हिप जा॥ ११। म्बोब्ति ग्राविमियीं की घमग्हमरी यांखें नीची किई जारंगी थै।र मनुष्यों का घेमेग्ड दूर किया जारगा ग्रीर उस दिन केवल यद्याचा कर्वे पर विराजमान रहेगा॥ १२। क्योंकि चेनाग्रीं के पड़े। बा का रक दिन सब फूले हुए ग्रीर कर्चे ग्रीर उन्नत पर शाता है ग्रीर वे नवाये जारंगे ॥ प३। श्रीर लवानान् के सब देवदाक्स्री पर जा जचे ग्रीर उन्नत है ग्रीर बाशान् के सव बांकवृक्षी पर, 98 । ग्रीर **उब अंचे पहाड़े। ग्रीर सब उन्नत** पहाड़ियों पर, १५। थीर सब सबे गुम्मटों श्रीर सब हुट् शहरपनाचें पर, १६। थीर तशीश के सव जहां वा थीर सब युन्दर चित्रकारी पर वह दिन जाता है॥ १०। थ्रीर ग्रादमी का शर्क्य निकाला जाएशा ग्रीर सनुष्ये। का घमण्ड दूर किया जाएगा दीर उस दिन केवल यद्दीवा कचे पर विराजमान रहेगा॥ १८। स्रीर मूरते सब की सब विलाय जाएंगी॥ १९। स्रीर जब यहाचा पृथियो के कपाने के लिये चठेशा तब चच के भय के कारण थ्रीर उस की घटाई के प्रताप के मारे लेगा चटाने। की गुफाओं थ्रीर मूर्नि के विली में घुचेंगे॥ २०। उस दिन लेगा श्रपनी चान्दी सीने को मूरतों की जिन्हे उन्हों ने दग्डवत् करने के लिये वनाया है क्कून्टरें। श्रीर चमगीदही के शारी फेंकेंगे, २९। कि यहाँ या के भय के कारण थीर उस की बदाई के प्रताप के मारे चटानी की दरारी खैार कागी की छेदे। सं घुर जाएं जय कि वह पृष्टियों के कंपाने की रहेगा॥ २२। मनुष्य जिस की सांस **उस की नयता में है उस से परे रहा, वह किस** लेखे में है।

है हैं, नें। प्रमु सेनाओं का यद्दीवा यहणतेम् के सीर यदूदा के सब प्रकार का आधार दूर करेगा अर्थात् अन का सारा आधार बीर कत का सारा आधार, २। बीर खीर योहा की न्यायी खीर नबी की भावी कदनेहारे खीर

निष्या टोन्डे की भी दूर करेगा॥ ४। श्रीर में लड़की की चन के द्यांकिम कर दूंगा थै।र बच्चे चन पर प्रभुता करेगे। ५। जीर प्रका के लोग स्नापस में एक दूसरे पर संधेर करेगे थीर लड़का पुरनिये से थीर नीचे जन रईस से ठिठाई करेगा ॥ ६। उस समय कोई प्रपने पिता के घर में अपने भाई की पकड़कर कहेगा कि तेरे पास ते। कपड़े है से। तु हमारा न्यायी है। हा खीर यह उजाड़ तेरे हाथ में हो ॥ ७। उस समय वह वेशन उठेगा कि मै चंगा करनेद्दारा न हुगा क्योंकि मेरे घर मेन तो रोटी है छीर न कपड़े के सुक को प्रका का न्यायी मत उद्यराश्री ॥ ८ । यहणलेस् ता खगमगाता थ्रीर यहूदा गिरता है क्योंकि उन के वचन थार उन के काम यहावा के विक्त हैं कि उस की तेने। सब थांखों के सास्ट्रने खलवा करें। ए। उन का चिष्ठरा ही उन को विष्टु सामी देता है वे सदोमियों की नाई श्रपने पाप की खाप ही विखानते थीर नहीं कियाते। उन पर द्वाय क्योंकि इन्हों ने **श्रपनी हानि श्राप किई है॥ १०।** श्रॉर्मियो की विषय में कही कि भला होगा ह्यों कि वे प्रपने कामे। का फल भागेंगे॥ १९। दुष्ट पर दाय उस का ख़रा होजा क्योंकि उस की कामी का फल उस की मिलेगा ॥ १२ । मेरी प्रजा पर यद्वी ग्रंधेर करते ग्रीर स्तिया उस पर प्रभुता करती हैं हे मेरी प्रका तेरे ष्यगुर तुमें भटका देते खीर तेरे घलने का मार्ग मिटा देते हैं ॥ १३ । यदीवा येश देश की लोगी से मुकट्टमा लड़ने श्रीर उन का न्याय करने के लिये खडा है।। १८। यहावा प्रापनी प्रजा के पुरनियों थीर दाविसों के साथ यह विवाद करेगा कि तुम घी ने बारी की दाख खा डाली है श्रीर दीन लेगीं का धन तुम ज़ूटकर अपने घरा मे रखते हो॥ १५। तुम कीन हा कि मेरी प्रजा की दलते खीर दीन लेंगों को पीस डालते हा प्रमु सेनाओं के प्रदेशवा की यही वासी है।

पुर्रानये की, ३। पचास सिपाहियों के सरदार और

प्रितिष्ठित पुरुष की मंत्री श्रीर चतुर कारीशर की श्रीर

<sup>(</sup>१) मूल में लाटा भीर लाटी। (१) मूल में लग के शाथ। (२) मूल में निगल लेते हैं। (३) मूल में दीम लीगी के मूल की।

१६। यरीया ने यह भी कहा है कि सियोन् की स्मिमां से। घमयह करतीं और सिर कवे किये थांग्रे नटकाती थार धूंघुक्यों की कमक्माती धुई ट्रमुक ट्रमुक चलती दें, १०। एव लिये प्रभु बहाया उन के चारहे की गला करेगा थीर उन के तन की **चघरवाग्ना ॥ १= । उस ममय ¤मु घुघुनयो जा**लिधी चंद्रशारी, १९ । तुमकी कही घूघटी. २० । प्रास्थि पैकरिया पटुकी नुगन्ध्रपात्री ग्रेग्सा २१ । श्रेग्रवियो नत्यो, २२ । रुन्दर यस्या क् सिंध चहुरी यहुको २३। दर्पती मतमल के यम्बे। चन्दिया दुण्ट्टी एन सभी की जैना को दूर करेगा॥ = 8 । स्नार मुगध की गर्नी महाएट हैंग्री धार मुन्दर कर्धनी की समी यचन की रम्मी श्रीर गुग्धे हुए घाला की सन्ती गंजापन सीर मुन्दर पटुके की मन्ती टाट की पेटी क्रीर सुन्दरता की मती दाग छ। गा ॥ =५। गुक्त मे को पुरुष रालदार में थीर शूरवीर युह में मारे द्याएँग ॥ २६ । थार उस के फाटकी से साम भरना श्रीर विसाय करना देशा थे।र यह मुमि पर श्रकेली घैठी रहेगी । व । इस समय मात

श्राक्षेत्रा यंद्रों रहेशा । इस समय सात है स्थियां यक पुरुष की प्रकडकर कहेशी कि हम रोटी ती। व्यवनी ही स्थार्गी श्रीर वस्त्र प्रपने ही पहिनेशी केवल हम तेरी कहनारं हमारी नाम-धराई दूर कर ॥

३। उसी ममय इसारल् के यये एथी के लिये
यहाया का पत्न भूपक थीर महिमा ठहरेगा थीर
भृति की उपन यहाई थीर गामा ठहरेगी ॥ ३।
थीर है। काई वियोन् में यचा रहे थीर ने काई
यदण्वस् में यचा रहे खर्यात् यदण्वस् में जितने।
के नाम बीयनपत्र में किये ही में। प्रियं कहाईंगी।
४। यह तब होणा ह्या प्रभु न्याय करनेहारे थीर मस्म
करनेहारे खात्मा के द्वारा मिय्ये।न् की स्त्रियों के
मल की निकाल खुकेगा थीर यदण्वस् के यीच ये
यून की हूर कर चुकेगा ॥ ५। तब यहे।या दिय्ये।न्
पर्यंत के एक एक घर के कपर थीर उस के समा-

स्थानों के सपर दिन की ती धूरं का यादल छै।र रात की धधकती खाग का प्रकाश सिरलेगा श्रीर सारे विभव के सपर मण्डप काया रहेगा ॥ ६ । श्रीर दिन की धाम से घचाने के लिये खैार श्राधी पानी खैार मसी में शरण दीर खाड़ के लिये एक तबू देगा॥

प्. अव में अपने प्रिय के लिये उस की वास की वारी के विषय गीत गार्ज । एक छाति उपजाक ठीले पर मेरे प्रिय के एक दाग्नकी वारी घी॥२। उस ने उस की मिट्टी ग्रीस टिर्फ श्रीर उस के पत्थर बीनकर उस में उत्तम जाति की एक दायलता लगाई बीर घोच में एक गुम्मट बनाया थीर उस में दाखरस के लिये रक कुड भी खादा तब यह दाख की बाशा करने ता लगा पर उस में निक्रम्मी ही दाखें रागीं॥ ३। सा प्राय पं यक्शलेम् के निवासिया श्रीर दे युर्दा के मनुष्ये। मेरे थै।र मेरी दाद्य की वारी के बीच न्याय करे। ॥ ४ । मेरी दाख की द्यारी के लिये श्रीर क्या करने की रह गया जी में ने इस के लिये न किया है। फिर क्या कारण है कि जब मै ने टाख की याणा किर्द तय उस में निक्रमी दाखें लगीं॥ थ । श्रय में सुम की जताता ए कि श्रपनी दाश की दारी से क्या कच्या में उस के काटेवाले वाहे की चन्त्रास दूंगा कि यह चट किई जार श्रीर इस की भीत को डा दूगा कि यह रौदी जाए ॥ ६ । मै उसे उनाउ दंगा श्रीर यह न ता फिर काटी श्रीर न गोही जाएगी श्रीर उस में भाति भाति के फटीले पेड रागि थीर में मेघों का प्राचा दूगा कि एस पर जल न घरसाना॥ ७। क्योंकि सेनाक्री की पदीवा की दारा की बारी इसारल का घराना कार उस का मनभाज पै।धा यदूदा के साग दें थ्रीर उस ने उन में न्याय की खाशों तो किई पर खन्याय देख पहा उस ने धर्म की आशा ता किई पर उसे चिल्ला-घट घी सुन पढ़ी॥

द। द्वाय उन पर जो घर से घर श्रीर खेत से खेत यहां सी निसाते जाते है कि फुड़ स्थान नहीं

<sup>(</sup>१) मूल में एग के फाटक उपकी यास भरेंगे थीर विलाप करेंगे। (२) मूल में यह मूल्य है। कर भूगि पर येंदेगी। (१) मूल में सीयन के लिये। (४) मूल में गल की थे।

<sup>(</sup>१) गूल में एक तील के येटे शींग पर।

वर्चता कि तुम देश के बीच अकेले रह जाओा ॥
१। हेनाओं के यहावा ने मेरे कानों में कहा है कि
निश्चय बहुत से घर सून हे। जाएंगे और बड़े खहे
और सुन्दर घर निर्जन है। जाएंगे॥ ९०। और दस
बीघे की दाख की बारी से एक ही बत् दासरस
मिलेगा और होमेर् मर के बीज से एक ही एपा
अन्न स्त्यन होगा॥

११। द्वाय उन पर जी बहे तहको उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात लें। दाखमधु पीते रहते जब सें। उन की गर्मी चळन जाए॥ १२। चन की जेवनारों में बीया सारगी डफ वांसली श्रीर दाखमधु ये सब पाये जाते हैं श्रीर ने यहे।वा को कार्य्य की छोर दृष्टि नहीं करते थीर उस के ष्टाची के काम की नहीं देखते ॥ १३। इस लिये मेरी प्रका अज्ञानता के कारण वधुआई मे गई श्रीर उस में के प्रतिष्ठित पुरुष भूखों श्रीर साधारण लेशा प्यासे। मरे ॥ १४। इस लिबे प्रधोलोक ने ष्रत्यन्त साससा करके ष्रपना मुंह विना परिमाग पसारा छीर उन का विभन्न शीर भीड भाड छीर है।रा छीर जानन्द करनेहारे सब के सब उस के मुद्द में जा पड़ते हैं। १५। साधारण मनुष्य दवाये श्रीर बड़े मनुष्य नीचे किये जाते श्रीर कचे पदवाले। की खांखे नीची किई जाती है। १६। धीर सेनायों का यहीवा न्याय करने के कारण महान् उहरता श्रीर पवित्र धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है।। १७। ग्रीर भेड़े। के बच्चे ते। माना अपने खेत में चरेगे पर दृष्टपुष्टों के उन्न स्थान परदेशियों की चराई के लिये मिलींगे॥

वद । हाय उन पर की अधर्म की अमर्थ की रिस्कियों से छीर पाप की माना गाड़ी के रखे से खोंच से आते हैं, १९ । छीर कहते हैं कि यह मुर्ती तो करे छीर अपने काम की घीन्न कर हाले कि हम उस की देखें छीर इस्राएल् के पवित्र की गुक्ति मगठ छीर पूरी हो जाए कि हम उस की समर्ती !!

२० । हाय उम पर जी खुरे की भला श्रीर भले

को व्रा कहते थार अधियारे को डांक्याला थार डांक्याले को अधियारा ठहराते थीर कहुवे को मीठा थार भीठे का कडवा करके मानते है।

२९। हाय उन पर जा श्रपनी दृष्टि में जानी श्रीर श्रपने लेखे वृद्धिमान् हैं।

३२। द्वाय उन पर जे। दाखमधु पीने में ठीर श्रीर मंदिरा की तेज वनाने में बहादुर है, २३। श्रीर घूम लेकर दुष्ट्री की निर्देश श्रीर निर्देशि की दीपी ठहराते हैं॥ २४। इस कारण जैसे श्रीम की ली से खंटी भग्म होती थीर सूखी घास जलकर बैठ जाती है बैसे ही उन की जड़ सह जाएगी थीर उन के फूल धूल होकर उह जाएंगे क्वोंकि उन्दों ने सेनाथी के यहावा की व्यवस्था की निक्तम्मी जाना सीर इसाएल् के पांवित्र की व्यवन की तुळ्ळ जाना है॥

२५। इस कारण यहावा का कीप अपनी प्रका पर भरका है छीर उस ने उन के विकद्व हाथ वकाकर उन की मारा है श्रीर पहाड़ कांप उठे थ्रीर लोगो की लोथें सहकों के बीच कुड़ा सी पही है। इतने पर भी उस का कीप शान्त नहीं हुआ उस का दाय अब लों वका हुआ है ॥ २६ । थ्रीर वच दूर दूर की जातियों के लिये भारता खडा करेगा कीर सेंटी बचाकर उन की पृष्टियों की छे।र में बुलारमा देखे। व फ़ुर्ती करके वेग स्नारंगे॥ २०। चन में क्रोई चक्रने इारा वा ठोकर ख़।नेहारा नहीं की ई कघने वा दे।नेहारा नहीं किसी का फैंटा नहीं खुलता ख्रीर किसी के कूती का बन्धन नहीं टूटता। २८। उन के तीर चोखे और उन के सब धनुष घकाये हुए हैं उन के घोडों के ख़ुर वजु के से थीर रयों को पहिये बदग्रहर सरीखे है। 🛪 । है सिंह वा जवान सिंह की नाई गरतते हैं वे गुरीकर अहेर की पक्त ह लेते छीर उस की क्ष्यल से ले भागते है ग्रीर कोई उसे उन से नहीं कुछाता॥ ३०। उस समय वे उन पर समुद्र को गार्जन की नाई गार्ज गो थीर यदि कोई देश की थीर देखे ते। उसे अधकार थीर संकट देख पहेंगे थीर स्वीति मेधी से किप खाएगी ॥

<sup>(</sup>१) मूल में नियराए भाए।

ई. जिस वरम मिलायाए राजा मर गया में ने प्रमु की बहुत ही जने सिंहासन पर विराजमान देखा थीर उस के यस्य के घेर से मन्दिर भर गया है ॥ २। उस से कर्ने पर साराप् दिखाई देते हैं स्नार उन के छ क पंत्र है है। पंदीं से वे अपने मुंद की। ठीपे थै।र दे। से थपने पांठों की ठांपे हैं श्रीर दी से उह रहे है। इ। धीर वे एक दूमरे से पुकार पुकारकर कह रहे है कि मेनायो का प्रदेशया प्रवित्र प्रवित्र प्रवित्र है सारी पुचियां उस के तेल से भरपूर है। ४। थीर पुकारनेटारे के गव्द से हेवांडवां की नेव होल हठी थीर भयन धूर में मर शया ॥ ५ । सब में ने फदा धाय धाय में मारा पढ़ा क्योंकि मे बग्रुह धेठियाला मनुष्य हूं भीर पशुद्ध घेंाठवाले मनुष्यों के बीच में रहता हू थार में ने मेनायां के यहाया महाराखा-धिराक की अपनी शांकी में देवा है। इं। तब मक माराप् दाच में श्रेगारा लिये पुर जिसे उस ने चिमटे से येदी पर से एठा लिया या मेरे पास तह षाया ॥ १ । श्रीर उस ने उम में सेरे सुर की कुकर कदा देख इस ने तेरे छोड़ों का हू लिया है सा तेरा प्रधम्मं दूर दी गया थीर तेरे पाप ठ'चे गये ॥ ट। सब मे में प्रमुक्ता यह बचन मुनाफि मे किस का भेड़ें यौर हमारी खोर ने कीन जाएगा तय मे ने कदों में दाबिर ट्टंमुकें भेड़ा। र । उन ने कदा जाकर इन से।ग्री में कह कि मुनरी ती रहा पर न ममभी खीर देखते ती रही पर न यूओ ॥ १० । तू इन ले।गों के मन का माट बीर उन के कानी की भारी कर थीर उन की आयों की यन्द कर न धार्किये प्रांक्षें से देखें बीर कानी से सुन थीर मन से यूमें थीर फिर्र चीर चर्ने दी जाए। १९। तय में ने पूका कि दे प्रभु कय सों उस ने कदा खय सी कि नगर यदा सी न उन्नहीं कि उन में कोई रद न जाग थीर घर भी यदा ली न उजहे कि उन में के।ई मनुष्य न रह जाए ग्रीर देश उजाह श्रीर सुनमान न हा जाए, १२। श्रीर यहावा मनुष्यो की उस में से दूर न कर दें और उस के बहुत से

स्वाम निर्केन म हो आएं॥ १३। चाहे उस को नियासियों का एसयां ग्रंग रह जार तो वह किर नाग किया जाएगा पर जैसे होटे वा वहे वांजयूच के काट हालने पर भी उस का ठूठ वना रहता है वैसे ही प्रवित्र वंग उस दसवें ग्रंग का ठूठ ठहरेगा॥

9. यहिदा का राजा खाएान् नो योतास् का पुत्र खीर निकाणाह् का पोता घा नम के दिनों में खराम् का राजा रसीन् खीर इशाण्ल् का राजा रसस्याष्ट्र का पुत्र पेकष्ट् इन्हों ने यहणलेस् से लहने के लिये चढाई तो किई पर युष्ठ करके नम से जुड़ यन न पड़ा॥ २। खीर दाजद के घराने की यह समाचार मिला घा कि खरामियों ने एप्रेमियों से सन्धि किई है छीर नम का खीर प्रजा का भी मन ऐसा कांप चठा नैसे यन के युष्त यायु चलने से कांप जाते हैं।

३। संघ यदीचा ने यशायाष्ट् से कदा श्रपने पुत्र णायाणूय का लेकर कपरली पाखरे की नाली के चिरे पर धोवियों के खेत की चडक पर बाहाज़ से भेट करने के लिये जा। 8। थ्रीर उस से कर्यों क सायधान रह यौर शान्त हो श्रीर उन दोनों छंबा निकतती लुकटियी में प्रचीत् रचीन् के प्रीर खरामियों के भड़के पुर की प से सीर रमस्याह की पुत्र से मत हर श्रीर न तेरा मन कच्चा देशा थे। क्वोक्ति खरामियां श्रीर रमस्याष्ट् के पुत्र समेत एप्रैमियों ने यद कटकर तेरे विक्ष युरी युक्ति विचारी रै कि, ६। प्राक्षी धम व्यूदा पर चकाई करके उस की घयरा दे थीर उस की यापने वश में लाकर ताबेल् के पुत्र की राजा ठएरा है।। । से प्रभु यद्यावा ने यद कदा है कि यद युक्तिन तो सफल दोशी क्षीर न पूरी ॥ ८ । क्यों कि छरास्का किर दिसम्बद् क्रीर दिनिक्क्कासिर रसीन् दी फिर एप्रैस्कासिर शामरे।न् थार शामरान् का विर रमज्याद् का पुत्र है ॥ ९ । पैसठ घरस के भीतर एप्रैस का बल ट्रंट

<sup>(</sup>१) मूल में उस में। (२) मूल में फिर सा खाला जाएगा (१) यार्थात् घषा हुया भाग फिरेगा। (४, मूल में लुकटियो के पुरक्षा से। (१) मूल में यापने निमित्त फाएकर।

जारगा थार वह जाति बनी न रहेगी। यदि तुम लेगा इस बात की प्रतीति न करेग ते। निश्चय तुम स्थिर न रहेगो॥

१०। फिर यहीवा ने खादाज़ से कदा, १९। थापने परमेशवर यहावा से कोई चिन्द मारा चारे यह ग्रांहिरे स्थान का हा वा कपर का हा॥ १२। षाहाज् ने कहा में नहीं मांगने का थार मे यहावा की परीचा न करंगा॥१३। तब उस ने कहा है दाकद के घराने सुना क्या तुम सनुष्यी की उकता देना क्वेरिटी बात सममकर अब मेरे परमेश्वर की भी सकता देशो॥ १८। इस कारण प्रमुखाप दी तुम की एक चिन्द देगा सुना एक कुमारी गर्भवती देशा ग्रीर पुत्र जनेगी थार उस का नाम धमानूरल् रक्खेगी॥ ९५। वह तव मक्खन थीर मधु खाएगा जव<sup>र</sup> वह ख़रे की त्यागना श्रीर भने की ग्रुच्य करना जानेगा ॥ १ई। क्योंकि उस से णीइले कि यह लहका युरे की। त्यामना थीर मले की ग्रह्म करना जाने जिस देश के दोनों राजाग्रों के विषय तू घवरा रहा दें से निर्जन ही जाएगा॥ ९०। यदीवा तुम पर ग्रीर तेरी प्रजा पर थीर तेरे पिता के घराने पर ऐसे दिनी की से खारगा कि जब से रप्रेस् यहूदा से प्रालग हो। गया तब से बैसे दिन कभी नहीं छाये अर्थात् प्रश्रूर के राजाको॥

१८। उस समय यहावा उन मिक्कियों की जी मिस की नहरें। के उधर रहती हैं और उन मधु-मिक्कियों की जो सम्भूर देश में रहती हैं सीटी बजाकर बुलारगा ॥ १९ । श्रीर वे सब की सब साकर इस देश के पहाडी नालों में खार कागों के दरारें। में श्रीर सब भटकटेंगा श्रीर सब चराहगों पर बैठ जारंगी॥

२०। उसी समय प्रमु मदानव के पारवारी प्रश्नूर के राजाबरी भाड़े के हुरे से सिर थीर पांवों के रासं मुहेगा ५५ हुरे से डाढी भी पूरी मुंड जास्गी ॥

२९। उस समय कोई एक कलार श्रीर दी भेड़ी की पालेगा॥ ३२। श्रीर वे इसना दूध देगी कि वह सक्खन खाया करेगा क्योंकि जितने इस देश में रह जारगे से सब सक्खन श्रीर मधु दाया करेंगे॥

३३। उस समय जिन जिन स्थाना में द्यतार टुकड़े चादी की दकार दाखलताएं हैं उन सय स्थाना में कठीले ही कठीले पेड होंगे॥ २४। तीर खीर धनुष लेकर लेगा वहां जाया करेगे क्योंकि सारे देश में कठीले पेड है। जारंगे॥ २५। थीर जितने पहाड़ कुदाल से गोडे जाते हैं उन सभा पर कठीले पेडों के डर के मारे कार्द न जाएगा वे गाय वैला के चरने के खीर भेड़ छजरियों के रोंदने के लिये होंगे॥

पित्र यद्दावा ने मुक्त से कहा एक वर्षे पित्र यद्दावा ने मुक्त से पर साधारम श्रीत से यद लिख कि सहेशीलान्द्राण्यल्' के लिये ॥ २। श्रीर में विश्वासपारय पुरुपों की पर्षात् कारियाह् यासक श्रीर पेयेरेक्याह् के पुत्र सकर्याह् की दस वात के साली करंगा ॥ ३। श्रीर में जपनी स्त्री के पास गया श्रीर वह ग्रामंधती देवकर पुत्र सनी तव यद्दावा ने मुक्त से कहा सम नाम महेशीलारहाण्यल्' रख ॥ ४। क्योंकि सस से पहिले कि यह लहका व्या श्रीर जम्मा पुकारना छाने दामक्त श्रीर ज्ञीम-रोन् दोनों की धन संपत्ति लूटकर प्रश्रूर् का रासा अपने देश को भेलेगा ॥

१। फिर यदीवा ने मुस से दूसरी बार कदा कि, ६। लेगा श्रीलेव् के धीरे धीरे बदनेदारे से के की कि, ६। लेगा श्रीलेव् के धीर रसीन् के खीर रमत्याद् के पुत्र के संग रका करके थानन्द करते हैं, १। इस कारण सुन प्रभु उन पर उस प्रयक्त खीर गहिरे मदानट की थर्थात् अश्रूर् के राजा की उस के सारे प्रताय के साथ चढ़ा लास्गा बह अपने सारे नालें की भर देगा थीर अपने सारे कड़ाहों से उपटकर बहुगा। ६। थीर बह बहुदा पर भी चढ़ थास्मा खीर बढ़ते बढ़ते वह उस पर चलेगा थीर गहे वी पहुंचेगा, दे इसमा

<sup>(</sup>९) मार्थात पर्याप हमारे सम है। (३) मा इस सिवे कि।

<sup>(</sup>१) मूल में मनुष्य के कक्षम से। (३) श्वर्षात सूट शीय आती खिन जाना फुर्ती करता है। (३) मूल में निविदेन।

र । दे देश देश के लोगो दीरा करे। तो करे। पर तुम्हारा श्रत्यानाम हा खारमा हे पृणियी के दूर दूर देश के सब लेगों। कान लगाकर सुना यवनी ष्रपनी कमर करें। ती करें। पर तुम्वारा सत्यानाण द्या जाएगा श्रपनी फामर करें। तो करें। पर सुम्दारा सत्यानाश्र है। जाएगा॥ १०। युक्ति करो तो करो पर कर निरमल है। सारगी कहा ती कही पर सुम्हारा कदा ठएरेगा नहीं कोंकि ईंग्वर एमारे संग है ॥ १९। क्यों कि प्रदेशका दृहता के साथ मुक्त से वाला श्रीर दन लेगों की मी चाल चलने से घरलकर कदा, १२। लिस किसी यात की ये लीग रालड़ोट की गीप्री फर्च उस के। तुम राबद्रोघ की ग्रोष्ट्री न कप्टना थीर विष धात से वे हरते उस से तुम न **हरना** थ्रीर न भय खाना॥ १३। सेनाखी के यदीया ही की पवित्र जानमा द्वीर उसी का हर मानना थीर उसी का भव खाना ॥ १४ । फीर वह पवित्रस्थान टहरेगा पर इसारल् के दोनी घरानी के लिये ठीकर का परचर श्रीर ठेम की चठान श्रीर यहणलेम् के नियामिये। के लिये फन्दा और फमसी ठएरेगा ॥ १५। ग्रीर उन में से घटन से लेगा ठोकर पाकर गिरंगे द्यार घायल भी है। जागंगे ब्रार फवाकर पकड़े सार्गी ॥

१६। मेरे चेलें के बीच चितीनी का पत्र थाध दे थीर शिक्षा पर काप पर ॥ १० । श्रीर में उस यदीया की जी अपने मुरु की याकूय के घराने से फेरला है घाट जीइता रष्ट्रमा खीर उसी पर खाणा लगाये रह्मा। १८। देखीं में थीर जी लहकी यदीवा ने मुक्त दिये दे दम उसी सेनाथो के यहाया की ग्रार से जा सिग्योन पर्यंत पर याम किये रहता है इसार्शलियों में चिन्द श्रीर चमत्कार ठरूरे हैं ॥ १९ । जय रोगा तुम से कद कि फ्रोमों कैं।र टोनधें के पास जो गुनगुनाते श्रीर फुसफुसाते धे जाकर पूछा, यया प्रजा की व्यपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूळना चाधिये कीर क्या को बती के लिये मुर्दे।

नुस्ल् तेरा सारा देश उस के पंदी के फैलने से ऊंप | से पूछना पाहिये ॥ २० । स्वस्था थीर चितानी ची की चर्चा है। यदि है लेगा इन के अनुसार न दी ले ता निश्चय उन के लिये पए न फटेगी ॥ २१। श्रीर वे इस देग में क्लेशित खीर भूखे फिरते रहेंगे खीर जब उन की भूख जा तब वे की ध में बाकर अपने राजा थै।र श्रपने परमेश्वर की कीसी श्रीर चादे व्यवना मुख क्रवर की खीर करे, ३३। चाद्दे पृथियी की ग्रीर दृष्टि करे ती उन्दे क्या देख पडेगा कि सकट थीर यान्धियारा थीर अंधकार भरी सकेती धी धे ग्रीर वे घोर ग्रंधकार में ठकेल दिये जाएंगे॥

> र. तीभी का सकती में पड़ेगी वह खंध-कार में पड़ी न रहेगी, पहिसे ते। उस ने खळूलून् थार मामली के देशा का अप-मान क्षिया पर पीछे उस ने ताल की ख्रीर यर्दन कं पार की अन्यज्ञातिया के ग्रासील की महिमा किर्द । २। तय जो लेगा याधियारे में चलते घे उन्हें यहा उजियाला देख पशा की लेगा घोर श्रध-कार से भरे पूर देश में रहे उन पर क्योति चमकी है। ३। तूने जाति की वकाया तूने उस की बहुत श्रामन्द दिया वह तेरे साम्हने कटनी के समय का सा प्रानन्द करेगी थै।र ऐसी मगन हागी नैसे लेगा लूट बांटने के समय दाते हैं ॥ ४ । क्यों कि तू ने उस की गर्दन पर के भारी कुए खेर उस के वर्दगे के बांस खीर उस पर अधेर करनेदारे की लाठी इन सभा का ऐसा ताह दिया जैसे मिद्यानियां के दिन तथा था। ५। क्योंकि सदनेटारे सिपादिया के जूते थार लाष्ट्र में लधडे दुर कपड़े सब साम

> ह । क्योंकि एमारे लिये एक छालक उत्पन्न दोता छमे एक पुत्र दिया जाता है ख्रीर यह प्रमुता का भार चठारगा थार उस का नाम श्रद्धुत थार युक्ति करनेदारा थार पराक्रमी धेव्यर खार अनन्तकाल का पिता थीर शांति का प्रधान रक्खा जास्या ॥ ०। टाकद की राजगृही पर उसकी प्रमुता सदा खड़ती

का कीर देश कारंगे॥

<sup>(4)</sup> या गूने महुत भागग्द न दिया। (4) मृत में प्रभुता उस के कम्चे पर होगी।

<sup>(</sup>१) मूल में खिपाता ।

लिये बह उस की इस समय से लेकर सर्वदा लीं न्याय क्रीर धर्म्स के द्वारा स्थिर किये क्षीर सभाले रहेगा। मेनाकों के यहात्राकी धून के द्वारा यह कास हो जाएगा ॥

८। प्रमुने याकूव के पास एक वचन कहला भेका है थीर वह वचन इक्षाएल पर घटा है॥ १। ग्रीर सारी प्रजा की स्प्रैमिया ग्रीर ग्रीमरान्यासियों की मालूम देशा से गर्व थीर अर्थकार करके कहते हैं कि, 90। ईंटें तो जिर गई हैं पर इस गढ़े हुए पत्यरीं से घर बनारंगे गूलर के वृक्ष ते। कट गये है पर इस उन की उन्ती देवदाक्यों से काम लेंगे। ११। इस कारण यहीवा उन पर रसीन के वैरिया क्रा प्रवत करेगा थार उन के श्रमुखी की, १२। श्राजी श्राराम् को थै।र पीक्के पिलिंग्तिया की उभारेजा थार वे मुंड खालकर दकारितयों का निगल लगे। इतने पर भी उस का कीप भाग्त नहीं हुआ थीर उस का हाथ खब सें वका हुआ है।

🚁 १३ । तै।भी ये लाग ग्रापने मारनेदारे घेनायो के यहोखा की स्रोर नहीं फिरे स्रीर न उन्दों ने उस की पूका है। १८। इस कारण यदीवा इसारल् में से चिर खार पूक की खनूर की डासियों खार सरकडे की यक ही दिन काट डालेगा ॥ १५। पुरनिया थीर प्रति-ष्ट्रित पुरुष तो सिर हैं और मूठ सिखानेदारा नदी पूरु है। १६। ने। इन लोगों की प्रमुवाई करते है से। इन की भटका देते हैं और जिन की ब्रग्नुवाई होती दै से। नाम हो जाते हैं। १०। इस कारण प्रभुन तो इन के जवानों से प्रसन्न दोगा थीर न इन के वयम्य वालकों थीर विधवायों पर दया करेगा क्योंकि हर एके मित्तिहीन श्रीर सुक्रमर्भी है ग्रीर हर एक के सुख से फूहर बात निकलती है। इतने पर भी उस का कोष यात नहीं हुआ श्रीर रुष का दाय अब हो बका दुशा दे।

; १८ । स्वोंकि दुष्ट्रता आग की नाई धधकती है वद जंटकटारी कीर कोटी की भस्त करती है वद घने वन में भी लगती है और उस से वहा धूत्रा

रहेगी थेंगर उस की शांति का अन्त न होगा इस चिकरा चकराकर उठता है। १९ । सेनाओं के यहावा की रीप की मारे यह देश जल जाता और ये लेगा आग का कीर दाते है वे यापस में एक दूसरे से दया का व्यवदार नहीं करते॥ २०। श्रीर देशिनी खीर कोई भेजनवस्तु कीनकर भी भूखा रहेगा खीर बाये कोई खाकर भी तृप्त न देशा और वे प्रपनी व्यवनी वांहा का मांस भी खाएंगे॥ २१। मनको रप्रमुको स्रीर गप्रेम् मनप्रशेको मा नक्षेग स्रीर वे दोनी यहदा के विरुद्ध होंगे। इसने पर भी उस का कोप गात नहीं दुया थीर उस का धाप ग्रव ती यका दुवा है ॥

> १० हाय उन न्यायियों पर की कार्य विचार करते हैं कीर उन पर को उत्पात करने की याचा लिख देते हैं. २।कि वे कंगालें का न्याय विगार्ड बीर मेरी प्रका से के दीन लेगों का एक मार्र थीर विधवाओं की लुट थीर वपपूर्णीका माल अपनाकार लें। इ.। दश्य के दिन सब यांधी दूर से प्राप्ती तब क्या करेते रचा के लिये कटां भाग जायोगी प्रार सपने विभव की कदां रख जायोगे। ४। ये केयल यंधुकी के पैरी के पार्च तिर पड़िते थीर मारे हुकी से देवे थे रहेरी। इसने पर भी उस का कीए शांत नहीं इस कीर उस का राध यय सी यङा पुत्रा है।

> ५। चे व्यक्त्रूर्तू मेरे कीप का सठ है और तेरे दाय में का खेंटा मेरा क्रोध है। है। हैं उन की एक भौतादीन खाति के विकृष्ठ भेद्रात है। जिन ले। गों पर मेरा रे। प भड़का है उन के विका चस की याचा टूंगा कि यह कीन होर करें बीर क़र ले थार उन का सहकों की कीच के समान सताई। । पर उस की ऐसी मनसा न द्वार्गा श्रीर इस के मन मे ऐसा विचार न देशा, आयोकि उस के म में यही दीशा कि में बहुत सी आतियों का ना श्रीर श्रत कर डालूं॥ ६। यद कहता है आसा में सय दालिस राजा के बराबर नहीं। राजा

<sup>(</sup>१) भूल में प्रमुता की बढती फीर शांति का सन्त नहीं।

<sup>(</sup>१) मूल में चन्ध्रमा के भीचे।

कल्ना कर्कमीश के समान नहीं क्या इमात् अर्पंद् के खीर शोमरीन् दमिश्क् के समान नहीं ॥ २०। जिस प्रकार मेरा द्वाथ मूरतों से मरे दुए उन राज्यें। पर पहुंचा जिन की मूरतें श्रव्यालेम् सीर शोमरीन् की मूरतों से बढ़िया थी, २१। खीर जिस प्रकार में ने गोमरीन् खीर उस की मूरतों से किया क्या में उसी प्रकार यवश्वस् से खीर उस की मूरतों से भी न जब ॥

५२। इस कारण जब प्रभु सिय्योन् पर्वत पर थीर यहशलेस् से अपना सारा काम कर चुकोगा तब मै अप्रभूर के राजा के गर्ध की धातें का श्रीर इस की घमग्रह भरी खांखी का पलटा दूगा ॥ १३। उस ने ता कटा है कि अपने दी बाहुबल श्रीर खुद्धि है में ने यह काम किया है क्योंकि में चतुर हो गया ष्ट्र से। मैं ने देश देश की सिवानों की दटा दिया कीर उन के रक्खे दुर धन की लूट लिया थीर बीर की नाई गही पर विराजमानों की उतार दिया है॥ 98। श्रीर देश देश के लोगों की धन संपत्ति चिड्यियों के घोंसलों की नाई मेरे राष पाई **जार जैसा कोई हो**ई हुए जयहों की वटार से वैसे ची में ने सारी पृषिवीं की बटीर लिया है ग्रीर कीर्ष पंख फड़फडाने वा चीच खोलने वा चीं चीं कारनेहारा न रहा॥ १५ । क्या कुलहाडा उस की विष्टु जे। उस से काटता है। हींग मारे वा प्रारी चस के विक्तु की उसे खीवता ही बहाईमारे क्या सेंटा अपने चलानेहारी की चलार छा छडी उसे चठाग सा काठ नहीं है॥

१६। इस कारण प्रमु अर्थात् सेनाओं का प्रमु उस राजा को दृष्टपुष्ट गेहाका की दुखले कर देशा और उस की सबी हुई सेना को जंगल में अपने कीप की आग लगाएगा ॥ १०। श्रीर इसाएल् की ज्योति तो आग ठदरेगी श्रीर इसाएल् का पांचत्र तो ज्याला ठहरेगा श्रीर घट उस के माड कंखार की एक ही दिन में भस्म करेगो॥ १८। उस से उस के वन श्रीर फलदाई बारी की गोभा पूरी रोति से नाम हागी छै।र रागी के सीस हो जाने पर जैसी दशा हाती है वैसी ही उस की होगी॥ १९ । सार उस घन के इतने घोड़े छूद्ध बस जाएंगे कि लड़का भी उन्हें गिन सकेगा॥ २० । उस समय इसाएल् के बसे हुए लोग छै।र

२०। उस समय इसारल् के कवे हुए लोग श्रीर याकूल के घराने के मागे द्वर श्रपने मारनेहारे पर फिर कभी टेक न लगाएंगे यहावा जो इसारल् का पवित्र है उसी पर वे स्वाई से टेक लगाएंगे॥ २९। याकूल में से बचे हुए लोग पराक्रमी ईश्वर की ग्रीर फिरंगे॥ २२। हे इसारल् खान्ने तेरे लोग समुद्र की बालू के किनका के समान भी बहुत होते तैं।भी निश्चर होता कि उन में से बचे ही लोग वस्कर फिरेगे, श्रीर सत्यानाश पूरे धर्म के साथ ठाना ग्रामा है॥ २३। क्योंकि प्रमु सेनाखों के पहावा ने सारें देश का सत्यानाश करना ठाना है॥

२८। इस लिये प्रभु सेनाओं का यहावा यें कहता है कि हे सियोन् में रहनेहारी मेरी प्रका अक्ष्र्य से मत हर चाहे वह सेंटे से तुमें मारे श्रीर सिस की नाईं तेरे कपर कही उठाए॥ २५। क्योंकि अय थोड़े ही दिनों के जीतने पर मेरी जलन सीर कीय उन की सत्यानाश करके शान्त होगा।॥

र्द। श्रीर सेनाओं का यदावा उस के विक्ष की का का से का सी का से का

२८ । बह खय्यात् की खाया खीर मिग्रीन् से देक्तर खागे बढ़ा है मिक्साश् में बह खपना सामान रख रहा है ॥ २९ । वे घाटी से पार हा गये वे गेवा में टिक्त गये रामा धरधरा सठा शासन् का गिसा भाग गया ॥ ३० । हे ग्रह्मीस् के निवासियो चिह्नासी

<sup>(</sup>१) नूल ने कीर उस के देशवर्था के भी वे काग की सी सलन होगी।

<sup>(1)</sup> मूल में जीय से मास ले। (२) मूल में धर्म से उनगडता। (२) मूल में फरने से चुकेगा। (४) सा छाभियेका। (५) मूल में गद्वीम् की येटी।

चे लैका के लेगों। कान लगायों हाय वपुरे यनातात्॥ ३१। मद्मेना मारा मारा फिरता है ग्रेबीम् के निवासी यपना ग्रपना सामान भागने के लिये एकट्ठा कर रहे हैं॥ ३२। याज हो के दिन यह नेंव् में टिकेगा वह सिय्येन् पहाड पर ग्रीर यह्य सेम् की प्रदासी पर हाथ हिलाकर धनकारगा॥

इइ। देखें। प्रमु सेनाओं का यहावा पेड़ों की मयानक कप से कांट डालेगा थीर कंचे कचे वच काटे जाएंगे थीर जो कचे हैं से नीचे किये जाएंगे॥ इह। वह घने वन को लेखि से काट डालेगा थीर लवानान् एक प्रतापी के हाथ से नाथ किया जाएगा॥

११ - तब यिशी के ठूठ में से स्क डाली फूटेगी श्रीर उस की जह में से रक णाखा निकलकर फलवन्त द्वागा। । २ । श्रीर यद्दीवा का धात्मा बुद्धि श्रीर समक्ष का धात्मा युक्ति थ्रीर पराक्रम का भ्रात्मा थ्रीर यद्देव्या के चान श्रीर भयका प्रात्मा उस पर ठहरा रहेगा॥३। ग्रीर चस के। यद्दीवा का भय सुग्रान्ध सा भारता खीर वह न ता मुह देखा न्याय करेगा थ्रीर न प्रपने कानी को सुनने को श्रनुसार खुकाल करेगा॥ ४। पर वह क्राालीं का न्याय धर्मी से करेगा थे।र पृथियी के नम् लोगो के लिये खराई से चुकाव , करेगा थ्रीर वह पृष्यिवी की अपने वचन की सेंटि से मारेगा श्रीर श्रपने फूक के भों के से दुष्टुको मार ढालेगा॥ ५। थ्रीर उस की काटिका फेंटा धर्मा थ्रीर उस की क्रमर का फ्रेटा सचाई दोशी॥ ६,। ग्रीर हुंसार भेड़ क्षे बच्चे के सगरहा करेगा श्रीर चीता बकरी के वर्चे के साथ बैठा करेगा खीर वहना थीर जवान के लिये हुया था। विद्य थ्रीर प्रोसा हुआ बैल तीना एकट्टे रहेगी थ्रीर क्षेटा लड़का उन्हें फिरायां करेगा ॥ २ । श्रीर गाय खीर रीक्रनी घरेगी थै।र उन के बच्चे एकट्टे बैठेगे त्रीय चिद्र बैल की नाई भूमा खाया करेगा॥ ८। थीर दूर्घापेचवा बच्चा क्रेरेत के बिल पर खेलेगा थीर नाम की बामी में दूध छुड़ाया हुआ लड़का

हाथ डालेगा ॥ ९ । मेरे सारे पवित्र पर्यंत पर न तो कोई दुख देगा थ्रीर न हानि करेगा क्योंकि पृथियी यहीवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा समुद्र जल से भरा रहता है ।॥

५०। उसी समय यिथी की जड़ देश देश के जागी के भंडे के लिये खड़ी दी जाग्गी थार उसी के पास खन्यजातियां चली खाएंगी खीर उस का विश्वाम-स्थान तेनेतमय देशा॥

१९। उस समय प्रमु खपना द्वाय दूसरी खार वकाकर अपनी प्रजा के वचे दुयों की जी रद, जाएंगे ष्याश्रूर् श्रीर मिख श्रीर पत्रीस् श्रीर कूश् श्रीर रुलास् थीर धिनार् थीर दमात् थीर समुद्र के द्वीपी से माल लेकर इंडाएगा ॥ १२ । श्रीर यह श्रन्यजातिया के लिये कारडा खड़ा करके इसारल् के सब निकाले हुओं की श्रीर यहदा के सब विखरी हुइया की पृष्यिवी की चारी दिशास्त्री से सकट्टा करेगा ॥ १३। श्रीर गर्रीम् फिर डाप्ट न करेगा श्रीर यष्ट्रदा के तग करनेदारे काट डाले जाएंगे न ते। एप्रैस् यहदा से डाइ करेगा थ्रीर न यहूदा स्प्रैस् की तंग करेगा। १४ । पर वे पोक्किम श्रीर पशिश्तियों को काश्रे पर भण्टा मारेगे थीर मिलकर पर्टियों की लुटेंगे वे रदोम् श्रीर मेायाव् पर द्वाय वकारमे श्रीर प्रस्तानी चन के अधीन हो जाएंगे॥ १५। श्रीर यहावा मिख के समुद्र की खाड़ी की सुखा डालेगा ग्रीर महानद पर ग्रपना दाघ बढ़ाकर प्रचरड लूद से रेसा सुखा-रगा कि वद सात धार दे। जारगा ग्रीर लेगा-जूती पहिने हुए भी पार जाएंगे॥ १६। से। उस की प्रका के वचे दुखा के लिये श्रष्ट्रार् से एक ऐसा मार्ग होगा जैना मिस देश से चले आने के समय इसारल्

१२. जुस समय तू कहेगा कि है यहावा में तेरा धन्यवाद करता हू क्योंकि यदापि तू मुक्त पर कोपित हुआं था पर अब तेरा काप शाना हुआ। श्रीर तू ने सुक्ते शानित दिई है।

<sup>(</sup>१) मूल में सिख्याम् की बेटी।

<sup>(</sup>१) मूल में जीवा जल समुद्र की ढापता है।

<sup>(</sup>२) मूल में फिर गया।

न। ईश्वर मेरा चहार है से में भरीसा रख़ंगा श्रीर न शरशराजंगा क्योंकि याह यहंवा मेरा वल श्रीर भलन का विषय है श्रीर वह मेरा चहार ठएर गया है ॥३। तुम उहार के सेतो से शानन्द के साथ जल भरेगो ॥ १। श्रीर उस समय तुम कहोगे कि यहोद्या का धन्यवाद करें। उस से प्रार्थना करें। सब जातियों में उस के बड़े कानी का प्रचार करें। श्रीर इस की चर्चा करें। कि उस का नाम महान् है ॥ ५। यहावा का भलन गायों। क्योंकि उस ने प्रतापमय काम किये हैं यह सारी पृथिवी पर जाना जार ॥ ६। हे सिय्योन् की रहनेहारी जयजयकार कर श्रीर उसे स्वर से गा क्योंकि इसारन् का प्रवित्र तेरे घीच में महान् है ॥

१३. वाबित के विषय का भारी वचन किस की खामीस् के पुत्र यशायाष्ट्र ने दर्शन में पाया ॥ २ । मुद्धे पदाङ् पर भंडा खंडा करी छाय उठाकर उन का पुकारी कि वे रईसे। को फाटकों में प्रवेश करे॥ ३। में ने आप अपने पवित्र किये दुर्थों की आचा दिई है में ने श्रपने काप के कारण श्रपने वीरों की की सेरे प्रताप के कारण दुलक्ते है ख़ुलावा है ॥ ४ । पदाङ्की पर घटो भीर का सा कोलाइल दे। रहा है राज्य राज्य की एकट्टी किई हुई जातिया दीरा मचा रही दे सेनाको का यदीवा युद्ध के लिये अपनी सेना की शिनती ले रहा है।। । वे दूर देश से ता स्था पृष्यिकी की कीर से आये है यहीवा अपने क्रीध के र्राधियारे। समेत सारे देश की नाश करने के लिये भाग है। है। हाय हाय करे। क्योंकि यदे। का दिन निकट है सर्वशक्तिमान की छोर से माना सत्यानाम काता है। । इस कारण सब के हाथ कीले पहेंगे थे।र चर एक मनुष्य का कलेका काप जारगारे। द। बीर वे घषरा जाएंगे उन की दुःख थीर पीडा लगेगी उन की जननेहारी की सी पीडें षठेंगी वे चिकित देशका एक दूधरे के। तार्कोंगे उन

के मुंह सूख जाएंगे। १। देखे। यहीया का दिन राप कीर कीप कीर निर्देयता के साथ खाता है जिस से पृथियी उनार दी जाएगी श्रीर पापी उस में से नाथ किये चारंगे॥ १०। थीर प्राकाश के तारागण थोर वड़े नक्तत्र न भलकींगे थीर सूर्ण उदय हाते ही किप जाएगा और चद्रमा श्रपना प्रकाश न देगा। १९। और मै स्नात के लोगों की उन की द्वराई का थीर दुष्टी की उन के अधर्म का दग्रह दूगा श्रीर श्रीममानियों के श्रीममान की दूर करूंगा श्रीर चपद्रव करनेद्वारी के घमगढ की ताडूगा॥ १२। मै मनुष्य की कुन्दन से थीर आदमी की श्रीपीर की सोने से अधिक मदंगा करूंगा। ११३। थीर में याकाश की कंपाड़गा यौर पृथिवी श्रपने स्थान से टल जाएगी, यह सेनाखों के यदीचा के रोप के कारण थीर उस को भड़को हुए कोष को दिन में होगा॥ **98 । धीर वे खदेहें हुए छरिया वा बिन चरवा**हे की भेड़ों की नाई अपने अपने लोगों की श्रोर फिरेगे ख़ीर खपने खपने देश की भाग जाएगे॥ १५। नो कोई मिले से बेधा नारमा सौर ना कोई पक हा कार से सलवार से मार हाला जाएगा॥ १६। श्रीर उन को बालक उन को साम्दने पटक दिये जाएंगे खैार उन के घर ज़ुटे जाएंगे छै।र उन की स्तियां भष्ट किर्द जाएंगी ॥ १०। देखी मे उन के विरुद्ध मादी ले।गों को उभारता जे। न ते। चांदी का कुछ विचार करेगे थीर न सोने का लालच करेंगे ॥ १८ । श्रीर वे तीरेंग से जवाने। की सारेगे थीर बच्ची पर कुछ दया थ्रीर सड़की पर कुछ तरस न करेंगे॥ १९ । थ्रीर बाबेल् की सब राक्यों का शिरोमिंग श्रीर उस की शोभा पर कस्दी ले। फूलते है से। ऐसा ही सारगा जैसे सदीम् श्रीर श्रमीरा परमेश्वर से उलट दिये जाने पर है। गये थे।। २०। घट फिर कभी न खरेगा श्रीर उस में युग युग की ई वास न करेगा थै। र अरबी लेग भी उस में डेरा खड़ा न करेगे थीर न चरवाहे उस मे म्रपने पशु वैठाएँगे॥ २९ । वद्यां क्षंगली सन्तु वैठिये श्रीर दुदानेहारे जन्तु उन के घरी में सरे

<sup>(</sup>१) गूस में बाकाग। (२) गूस में मनुष्य का सारा हृदय गसेगा।

<sup>(</sup>१) मूल में उन के लीवाले मुह होगे।

वहां नाचेगे खार उस नगर के राजभवनीं में हुंडार श्रीर उस के सुख विलास की मन्दिरी में गीदङ् बाला करेगे उस के नाश होने का समय निकट श्रा ग्रापां भीर उस को दिन स्रव खदुत नहीं रहे। १ । ऋगों कि यहावा याकूब पर दया करेगा के श्रीर इसारल् की फिर ग्रपनाकर उन्हीं के देश में वसाएगा और परदेशी उन से मिल जाएंगे थीर अपने अपने की याक्रब के घराने से मिलाएंगी। २। श्रीर देश देश को लोग उन की उन्ही के स्थान मे पहुचारंगे थार इसारल् का घराना यद्देशवा की भूमि पर उन को दास दासिया करको उन को र्षाधकारी होगा श्रीर की उन्हें बन्धुश्राई में ले गये घे उन्हें वे बन्धुए करेगे श्रीर की उन से परिश्रम कराते घे उन पर वे प्रमुता करेगे ॥

३। जिस दिन यद्देश्वा तुमें तेरे सन्ताप श्रीर घवराइट से ग्रीर उस कठिन ग्रम से जा तुस से लिया गया विश्वाम देगा, ४। उस दिन तू बावेल् को राजा पर ताना मारकर कहेगा कि परिश्रम करानेद्वारा कैसा नाश हो गया है सेनहले मन्दिश से भरी नगरी कैसी नाश ही गई है। ५। यदीवा ने दुष्ट्री के खेंटे की छीर प्रमुता करनेहारी के उस लठ को तोड दिया दै, ६। जिस से हो मनुष्या को रीय से लगातार मारते जाते श्रीर जाति जाति पर कीय से प्रमुता करते श्रीर लगातार उन की पीहे पहें रहते थे॥ १। सारी पृष्यित्री की विश्राम मिला है वह चैन से है लोग कवे स्वर से गा कठे है। 🖒 । सनै। बर श्रीर लवानान् े के देवदाक भी तुक पर षानन्द करते हैं कि जब से तू पड़ा हुया है तब से क्रोक्डिइमे काटने की नहीं आया॥ रानीचे से अधोत्ते। क्ष में तुम से मिलने की इलचल है। रही है, वेसरे हुए जा पृष्टियो पर प्रधान थे से तेरे कारण जाग उठे हैं थैंार जाति जाति के सब राजा श्रपने श्रपने सिंहासन पर से चठे है ॥ १०। ये सब सुक्त चे कदते हैं व्या तू भी इमारी नाई निर्वल दे। गया

रहेंगे छीर धुतर्मुर्ग वहां बसेंगे छीर बनैसे वकरें | है क्या तू हमारे समान ही बन गया ॥१९। तेरा विशव थार तेरी सार्रीगया का भव्द अधीलोक मे स्तारा गया हैं कोडे तेरा विकै।ना थ्रीर केवुए तेरा खोड़ना दै ॥ 4२ । देभोरको चमकनेदारे तारे<sup>६</sup> तूत्राकाश चे की सा गिर पड़ा है तू जे। जाति जाति को दरा देता या हा स्रव की हे काटकर मूमि पर ग्रिशया गया है॥ १३। तूमन में कहता तो था कि मे स्वर्गपर चट्ट्या में अपने सिंदासन की ईश्वर के तारागण से प्रधिक जंचा करंगा ग्रीर उत्तर दिशा की होर पर सभा के पर्वत पर विराज़ीता ॥ १८। मैं मेघो से भी कचे कंचे स्थाना के कपर चढ़्या मै परमप्रधान के तुल्य हो जार्जगा ॥ १५ । पर तू अधीलोक में वरन उस ग्रह है की होर ली उतारा जाण्गा॥ १६ । जे। तुमें देखते से। तुम की ध्यान में ताक्षमें थीर तेरे विषय सेच सेचक्रर करते है कि जो प्रियों को चैन से रहने न देता था थी। राज्य राज्य में घषरादृष्ट डाल देता था, १९। जो जात को जाल बनाता श्रीर उस के नारी की का देता था थीर अपने वन्धुओं की घर जाने न देता या का यह वही पुष्प है। १८। जाति जाति की राजा सब की सब ग्रंपने ग्रंपने घर पर महिमा के साथ पड़े है। १९। पर तूनिकस्मी जाखाकी नाई व्यपनी कवर में से फेंका गया तू उन मारे हुस्रो की लेाणों से छिरा हैं। जी तलवार से ब्रिधकर गरदि में पत्थरीं के बीख परे हैं थार तू लताडो हुई लीय के समान है। २०। उन के साथ तुमे मिट्टीन मिलीक्योकि तूने ग्रपने देश की उताड दिया श्रीर श्रेपनी प्रजा का घात किया है, क्षुकरिर्मियों के र्घंश का नामू भी न रहेगा ॥ २०। उन को पितरो को श्रधमन को कारणा पुत्री को घात की तैयारी करें। ऐसान देा कि वे फिर्प्रुचियी कें षाधिकारी हा 'जारं छीर जगत मे बहुत से नगर वसाएं ॥ २२ । स्त्रीर सेनास्त्री के यद्दीवा की यह वार्खो है कि मै उन के विरुद्ध उद्दंगा थै।र वाबेल् का नाम श्रीर निशान मिटा डालूगा श्रीर खेटे पाते की

<sup>(</sup>१) मूल में यह कहावत उठाएगी कि। (२) मूल में चीने का देर।

<sup>(</sup>९) नूल में घेटे। (२) गूल में से श्री पहिने है। (३) मूल में नाम कभी लियान जाएगा।

में उस की साही की मान्ड, ग्रीर जल की भीले कर दूंगा थीर में उसे सत्यानाथ के माडू से माड डालूंगा सेनाओं के यहावा की यह भी वाणी है॥

२८। सेनाम्रो के यदावा ने यद किरिया खाई है कि नि सरदेव जैसा मैं ने ठाना बैसा दी हाता खैर जैसी मैं ने युक्ति किई है बैसी ही उहरी रहेगी २५। कि में श्रश्लूर् को अपने देश में तोड दूगा ग्रीर ष्रपने पदाडों पर दसे कुचल डालूगा तब उस का जूषा उन की गर्दना पर से थ्रीर उस का देश उन के कथे। पर से उतर जाएगा ॥ २६ । यह घडी युक्ति दै से। सारी पृथियों के लिये किई गई दै श्रीर यद यदी दाय दें ना सब नातियों पर बका दुया है,॥३०। क्योंकि सेनायों के यदावा ने युक्ति किई दे की न चस की टाल सकता है श्रीर उस का दाय घठा हुया है उसे कीन फेर सकता है।

२८। जिस वरस में याद्याज् राजा मर गया उसी में यह भारी खबन पहुचा ॥

३९ । हे चारे पलिज्तु तू इस लिये धानन्द न कर कि तेरे मारनेहारे की लाठी टूट गई है क्योंकि स्पे की जह से एक काला नाग उत्पन्न होगा और इस से एक सहनेहारा थै।र तेल विषवाला स्पं सत्पन द्दीगा॥ ३०। ख्रीर कंगास से कंगास खाने ख्रीर दिरद लेगा निहर बैठने ते। पाएंगे पर मै तेरे वश को भूख से मार डालूंगा श्रीर तेरे बचे दुर लेगा घात किये जाएगे॥ ३९। चे फाटक चाय घाय कर दे नगर विल्ला दे प्रतिश्त तू सब का सब पिघल गया है क्योंकि उत्तर से धूआं प्राता है ग्रीर कोई खपनी पांति से बिहुर नही जाता ॥ ३२। तब अन्य-जातियो के दूतीं की क्या उत्तर दिया जाएगा यह कि यदावा ने सिय्यान् की नेव डाली है श्रीर उस की प्रजा में के दीन लाग उस में शरण लिये हैं।

१५ मात्राब् के विषय भारी घवन। निश्चय माळाख् का प्यार् नगर एक ही रात में उन्नड श्रीर माश्र है। गया है

(१) मूल में बायेलुका नाम ग्रीर बचती भीर बेटे पोते की फाट डालूगा।

काट डालूंगा यहावा की यही वाखी है।। ३३। निश्चय मोखाव का कीर् नगर एक ही रात में उबड़ भीर नाश है। गया है ॥ २। वैत् थीर दीवान् जर्चे स्थाना पर राने के लिये चढ गये हैं नवा थार मेदजा के ऊपर माग्राव् हाय दाय करता है उन सभा को सिर मुझे हुए थार सभा की डाहियां मुझी हुई हैं ॥ ३। सहकों में लेगा टाट पहिने हैं कतीं पर श्रीर चै।को में सब कोई श्रांसू वहाते हुए दाय द्याय करते दे॥ ४। ग्रीर देश्बीन् ग्रीर एलाले चिल्ला रहे है उन का शब्द यहस् ली सुन पड़ता है इस कारण मोत्राव के इधियारकन्द लेगा चिल्ला रहे है उस का जी प्रांत उदाय है। धा मेरा मन माय्यास् को कारण दुःखित है क्यों कि उन के रईस शिखर् थीर एग्लत्श्रलीशिया ली मागे जाते हैं देखे। लूडील की चक़ाई में वे रीते हुए चक़ रहे हैं सुना दें। रोनेस् के मार्ग में वे नाश की चिह्नाइट चठाते हैं ॥ ६ । ख्रीर निम्नीस्का जल सूख ग्रया श्रीर घास मुर्भा गर्ड कोमल घास सूख गर्ड दियाली कुछ नहीं रही ॥ २ । इस लियें बेा धन उन्हों ने बचा , रक्तका थीर की कुछ उन्हों ने समा किया उस सब की वे उस नाले के पार लिये का रहे हैं जिस मे मजन्यू च हैं। द। इस कारक मोग्राय के चारी ग्रार्क स्थाने में विल्लाइट हा रही है उस में का दांदाकार रग्लैस थै।र बेरेलीस में भी वुन पडता है॥ ९। क्यों कि दीमान का दीता लेाडू से मरा हुआ है में तो दीमान पर श्रीर भी दुःख हालूंगा में बचे दुर मात्रावियों थै।र उन को देश से भागे दुखों के विषद्व पिर भेज़ंगा॥

> १६ द्वा के चाकिम के लिये भेड़ों के बच्चों की जंगल की छीर के सेला नगर से सिध्ये।न् के पर्वत पर मेक्षा ॥ २। बीर नैसे उवारे हुए घें। इसे दे वैसे ही मास्राव्दकी बेटियां अने नुके घाट पर देशी ॥ ३। संमति फरी न्याय चुकास्री, देगपद्दर घी प्रपनी क्राया की राप्त के अमान करी घर से निकाले हुआ की किया रक्खो

<sup>(</sup>१) मूल में सिरयान् की बेटी।

को मारे मारे फिरते हैं एन को मत पक हाथों।।

8। मेरे लोग को निकाले दुए हैं से तरे बीच रहने
पार्य नाश करनेहारे से मोश्राय को बचाश्रो क्योंकि
पीसनेहारा नहीं रहा लूट पाट फिर न होगी देश
मे से अन्धेर करनेहारे नाश हो गये हैं। ५। थीर
दया के साथ एक सिहासन स्थिर किया जारगा
श्रीर उस पर दाकट के तब्रू में सञ्चाई के साथ एक
धिराक्तमान होगा को सेच विचारकर न्याय करेगा।
श्रीर धर्म के काम फुर्ती से प्रा करेगा।

इ। इस ने मोश्राव् को गर्व के विषय सुना है कि बद अत्यन्त गर्वी है उस के अभिमान थीर गर्व थार रीप ते है पर उस का खड़ा बोल ध्यर्थ ठहरेगा । २। क्योंकि मीखाव् मीखाक् के लिये द्याय द्याय करेगा सब के सब द्यादाकार करेगे कीई-रेसेत की दाख की टिकियों के लिये वे खति निराध होकर लम्बी लम्बी सांस लिया करेगे॥ ८। क्योंकि हेश्वीन् में खेत थार सिष्मा की दाखलताएं मुर्का जाती है अन्यकातिया के अधिकारियों ने उन की उत्तम उत्तम लतायों की काट काटकर गिरा दिया है वे यासेर् लें पहुंची वे जंगल में भी फैलती थी खीर वक्ते वक्ते ताल के यार भी वक गई थीं ॥ १। सा मै याजेर् के साथ सिव्मा की दाखलताओं के लिये रीकंगा हे हेश्वीन् श्रीर रलाले मे सुम्हे छपने यासुयो से सीवृगा क्योंकि तुम्दारे धूपकाल के फली के थार थानाओं की कटनी के समय ललकार सुनाई पड़ी है। १०। थीर फलदाई बारिया में से स्नानन्द थीर मगनता जाती रही थीर दाख की वारियों में गीत न गाया खारगा न इर्प का शब्द सुनाई देगा दाखरस के क्रुग्डों में कोई दाख न रैदिंगा क्योंकि मै उन को दर्पको अञ्दल्को बन्द कर्दगा॥ ९९। इस लिये मेरा मन मीखाञ्च के कारण चौर मेरा दृदय को हैरेस्के कारण वीगा का सा शब्द देता हैं ॥१२। थ्रीर सव माश्राव् संचे स्थान पर मुंह दिखाते दिखाते चक जाए श्रीर प्रार्थना करने की श्रपने पवित्र स्यान में स्नार तस उस से कुछ न वन पढ़ेगा ॥

१३ । यही तो वह बात है जो यहावा ने इस से पहिले मोग्राव के विषय कही थी। १८ । पर श्रव यहोवा ने या कहा है कि मजूर के वस्सों के समान तीन वस्स के मीतर मोश्राव का विभव श्रीर तस की भीड़ भाड़ सब तुष्क ठहरेगी श्रीर जो बर्च से। थोड़े ही होंगे श्रीर कुछ लेखे में न रहेंगे।

सुना दिमिश्क् तो नगर न सुना दिमिश्क् तो नगर न रहा वह खगडहर हो खगडहर हो जाएगा॥ २। धरीएर् के नगर निर्जन हो जाएंगे वे पशुक्षों के सुगड़ों के स्थान बनेगे पशु उन में बैठेंगे श्रीर उन का कोई भगानेहारा न होगा॥ ३। एपेस् के गढ़-वाले नगर खार दिमिश्क् का राज्य खार बचे हुए धरामी तीनों खागे की न रहेगे वे इखाएं लियों के विभव के समान होगे सेनाखा के गहीवा की गही वाणों है॥

थ । थैर उस समय याकूब का विभव दोग है। जारगा श्रीर उस की माठी देव दुवली 'देगगी॥ ध । श्रीर रेसा होगा जैसा सबनेहारा प्रनास काट कर वालों की अपनी ग्रंकवार में समेट लाया है। वा रपाईम् नाम तराई में कोई छिला विनता दे। ॥ ६। तीभी जैया जलपाई वृत्त के भाइते समय कुछ आुक फल रद्द जाते दें अर्थात् फ़ुनगी पर दो तीन फल श्रीर फलवन्त डालियों में कहीं चार कहीं पांच फल रह जाते हैं वैशा ही उन मे सिला विनाई द्यागी। इसारल् के परमेश्चर यद्यावा की यही व्यागी है॥ । उस समय मनुष्य अपने कर्ताकी स्रोर द्राष्ट्रि करेगा थीर उस की शांखें इसारल के पवित्र की खोर लगी रहेंगी॥ द। धीर वह अपनी बनाई हुई विदियों की स्त्रोर हृष्टिन करेगा स्त्रीर न श्रपनी वनाई दुई श्रधेरा नाम मूरती वा सूर्य्य की प्रतिमास्रों की स्रोर देखेगा ॥ १। उस समय उन की गढ़वाले नगर घने वन के श्रीर पहाड़ी की चाटियां के उन निर्केन स्थाने के समान देशों की इसारलिया ं के डर के मारे हो। इन्दिये गये घे बीर, वे उदाड़ पड़े रहेगे ॥ १० । क्योंकि तूं अपने उद्घारकती

<sup>(</sup>१) मूल में की न्याय करेगा ग्रीर न्याय पृद्धेगा।

परमेग्यर की भूल गई श्रीर श्रपनी दृढ़ चटान का रमरण नहीं रक्खा इस कारण तू मनभावने पैछि लगाती श्रीर विदेशी कलमें रेप देती है। १९। रेपने के दिन तू उन की चारी श्रीर घाडा श्रांधती है श्रीर विद्यान की फूल खिलने लगते हैं। पर सन्ताप श्रीर श्रसाध्य दुख के दिन उस का फल माग्र ही जाता है।

१२। यही देश देश के बहुत से लेगों की कैसी
गरकना है। रही है जो समुद्र की नाई गरकते है श्रीर
राज्य राज्य के लेगों का कैसा नाद हो रहा है से।
प्रचण्ड धारा के समान नाद करते हैं ॥ १३। राज्य
राज्य के लेगा धहुत से जल की नाई नाद करते
ते। है पर यह उन की घुडकेगा तब वे दूर भाग
जारंगे श्रीर रेसे सहाये जारंगे जैसे पहाडे। पर की
भूसी वायु से श्रीर धूलि खबगहर से घुमाकर उहाई
जाती है॥ १८। संभ की तो देखे। घबराइट खीर भीर
से पहिले वे जाते रहे। हमारे धन के कीननेहारों
का यही भाग श्रीर हमारे लूटनेहारी का यही हाल
हैगा॥

१८. आहा पयों की वंबनाइट से भरे हुए देश तू जो कूश की निदियों के परे है, राष्ट्रीर समुद्र पर दूतीं की मरकट की नावीं में वैठाकर जल की मार्गी से यह फाइको भेजता है कि दे फुर्तीले दूतो उस जाति के पास जास्रो जिस को लोग लम्बे स्रीर चिकने दें श्रीर वे खादि ही से हरावने हातें खागे हैं, वे मापने खार रादनेदारे भी दें खार उन का देश नदियां चेविभाग किया दुवा है। ३। देकरात के सव रहनेहारा ग्रीर पृणिको के सब निवासिया जब भंडा पदाहीं पर खंडा किया जाए तब उसे देखी खीर जब नरियाा फूका खाए तब सुने। ॥ । ध्योकि यसे। वा ने मुक्त से यों कहा है कि धूप की तेल गर्मी वा कठनी के समय के श्रीसवाले बादल की नाई में शाना है। कर निदार्श्वा। ॥ ॥ । पर दाख ते। ड़ने के समय चे पहिले जब फूल फूल चुकें खीर दाख की गुच्छे पक्षने लगें तब वह टर्रानियों को देंसुकों से काट डालेगा कीर

सूती की तोड तोड़कर खला फंक देशा॥ ६। वे प्रहाड़ें। के मांसादारी पिलियों खीर बनैले पशुखा के लिये एक ही पड़े रहेंगे खीर मांसादारी पक्षी ते। उन की नेपते नेपते धूपकाल बिताएंगे खीर सब भान्ति के वनैले पशु उन की साते साते, जाड़ा कार्टंगे॥

१ उस समय खिस जाति के लाग लम्बे श्रीर चिकाने हैं श्रीर वे खादि ही से डरावने हाते आये हैं श्रीर वे मापने श्रीर रैंदनेहारे हैं श्रीर उन का देश नदियों से विमाग किया हुआ है उस खाति से सेनाओं के यहावा के नाम के स्थान सिय्ये।न् पर्वत पर सेनाओं के यहावा के नाम के स्थान सिय्ये।न् पर्वत पर सेनाओं के यहावा के नाम के स्थान सिय्ये।न् पर्वत पर सेनाओं के यहावा के पास मेंट पहुंचाई जाएगी ॥

१६ मिस्र के विषय भारी वचन । देखा बड़ीबा श्रीघ्र उड़ने-द्वारे बादल पर चढ़ा दुखा मिस्र में खा रहा दे थीर मित्र की मूरतें उस के आने से घरषरा उठेंगी श्रीर मिचिया का कलेजा कांप जाएगा। ३। श्रीर मे मिसियो की एक दूसरे के विषद्ध समार्थमा से। वे प्रापस में लड़ींगे भाई से भाई पहासी से पहासी नगर से नगर राज्य से राज्य वहेंगे ॥ ३,। खीर मिसियों की शुद्धि मारी पड़ेगी! श्रीर मैं उन की युक्तियों की व्यर्थ कर दूंगा खीर, वे खपनी सूरतीं के पास थैार योकों भै।र मुस्मुसानेदारे टोनदें के पास जा जाकर उन से पूर्छों।। 8। खीर में मिसियों को कठोर स्यामी के द्वांचर्म कर टूंगा थ्रीर क्रूर राखा उन पर प्रभुता कारेगा प्रभु सेनाखीं के यदावा की यही वागी दैं। ५। श्रीर समुद्र का जल घट जारमा श्रीर मदानद सूखते सूखते सूख जारमा ॥ ६। ग्रीर उस की शाखाएँ वसाने लगेंगी ग्रीर मिस की नहरे भी घटते घटते यूख जाएंगी थै।र नरकट श्रीर द्राले सुम्दलाएंगे॥ छ। नीस मदी के तीर पर को काळार की घास श्रीर नील नदी के पास

<sup>(</sup>१) मूल में उन पर। (२) मूल में खीर मूमि के सव। (१) मूल में मिस्र का खारना उस के भीतर खूछा हागा। (४) मूल में खीर फुसफुसानेहारा खीर खोका खीर टीनहा। (५) मूल में नासीर।

जो जुरू वाया जाएगा से मूखकार नाश होगा धीर चस का पता तक न रहेगा॥ ८। तब महूर विलाप करेंगे थै। र जितने नील नदी में वसी डालते से लस्बी लस्बी सांस लेंगे श्रीर तो जल के कपर जाल फीकते है सा निर्वल हा लाएंगे । १। फिर का लाग धूने हुए सन से काम करते हैं थीर जी सूत से युनते हैं उन की याजा टूटेगी॥ १०। ग्रीर मिस के रईस तो निराश श्रीर उस में के सब मज़र उदास हो जाएंगे॥ १९। निश्चय से। अन् के सव द्यांक्सि मूर्ख है ग्रीर फिरीन के वृद्धिसान मंत्रियां की युक्ति पशु की की दुई है फिरीन के तुम कैंसे कद सकते हैं। कि मैं बुद्धिमानों का पुत्र ग्रीर प्राचीन राजाको का पुत्र हू॥ १२। तेरे बुद्धिमान् तो कहा रहे, सेनाक्षा के यहावा ने मिस के विस्तृ जा गुक्ति क्तिई है उस की वे तुभे वतारं वरन बाप उस की जान लें ॥ १३ । से। अन् के द्वाकिम मुठ् वने दे नीप् के दाकिमा ने धोखा खाया है थीर मिस के गोत्री के प्रधान लोगों ने मिस की भरमा दिया है ॥ १८। यहोवा ने उस के बीच भ्रमता उत्पन्न किई है उन्हों ने मिस की उस के सारे कामों में वमन करते हुए मतवाले की नाई डगमगा दिया है। १५। ग्रीर मिख के विये कोई ऐसा काम न रहेगा जो सिर वा पूंछ से खूबर की डाली वा सरक हे से हो सके ॥

9ई। उस समय मिसी लेगा स्त्रियों के समान ही जाएंगे थार सेनायी का यहावा जा यएना हाथ उन पर वढ़ाएगा उस के हर के मारे वे परपराएंगे श्रीर कांप उठेंगे॥ ९०। त्रीर यहूदा का देश मिस के लिये यहा ले। भय का कारण देशा कि जिस के सुनने में उस की चर्चा किई जाए से। घरधरा **उठेगा सेनाओं के यदावा की उस युक्ति का यदी** फल दोगा को वद मिस के विरुद्ध करता है।

१८। उस समय मिस देश को पांच नगर होगी जिन के लेगा कनान् की भाषा विलेगे **फ्रीर प**देशवा

की किरिया खाएँगे उन में से एक का नाम हिरेस् नगर' रक्खा जाएगा ॥

१९। उस समय मिस देश को मध्य में यहाया के लिये एक वेदी देशारी और उस के सिवाने के पास यहोता के लिये एक खभा खडा होगा। २०। धीर यह भिन्न देश में सेनाक्षी के यहावा का चिन्द ग्रीर साक्षी ठररोगा ग्रीर जब वे ग्रन्धेर करनेहारीं के कारण प्रदेशवा की दोहाई देंगे तब वह उन के पास एक उद्वारकर्ता थै।र योर भेजेगा थै।र वह उन्दे कुढाएगा ॥ २९ । तब यदे। वा यपने की मिसियों पर प्रगट करेगा थार मिस्री लाग उस समय यहावा का ज्ञान पाकर मेलबलि धार अनुबलि चढाकर उम की उपायना करेंगे धार यहावा की मन्तर मानकर पूरी करेगे॥ २२। श्रीर यहावा मिस की क्टेगा वह कुटेगा ग्रीर चंगा भी करेगा श्रीर वे यहीवा की खोर फिरोंगे खीर वह उन की विन्ती सुनकर **उन को चंगा करेगा ॥** 

३३। उस समय मिस से स्वश्यार जाने का एक राजमार्ग होगा से प्रश्यूरी लोग मिस में श्रीर मिसी लीग अध्यूर्म जाएंगे और अध्यूरियों के चंग मिसी उपायना करेगे॥

२४। उस समय इसारल् मिस बीर अन्नूर् तीना मिलकर पृथिवी के मध्य में श्राशीय का कारख होंगे ॥ २५ । क्योंकि सेनाभ्रों का यद्दीवा कर करकर उन तीनों का आशीप देशा कि धन्य हा मेरी प्रजा मिस थीर मेरा रचा हुस्रा श्रद्भूर थीर मेरा निस भाग इसारल्॥

२० जिस वरस में खण्णूर के राजा | स्रोति की खाद्या से तर्तान् ने अश्वोद् के पास आकर उस से पुद्व किया और उस को ले भी लिया, २। उसी वरस में यहावा ने ष्रामीस् के पुत्र यशायाद् से कहा जाकर अपनी कमर का टाट खोल और अपनी ज़तिया उतार से। उस ने वैसा किया श्रीर <sup>\*</sup> उद्यादा श्रीर नंगे पाव

<sup>(</sup>१) मूस में सूखकर भगाया लाश्गा। (२) मूल में से कुन्ह-लाएगे। (१) मूल में उस के समे तो टूट पडेंगे। (४) मूस में गोन्ना के कीने।

<sup>(</sup>१) अर्थात् उष्ट जानेवासा नगर ।

चलने लगा। ३। श्रीर यदीवा ने कहा कि जिस प्रकार मेरा दास यशायाह् तीन वरस से उद्याहा श्रीर नगे पांच चलता खाया है कि मिस श्रीर कूश् के लिये चिन्द श्रीर चमरकार हो, ४। उसी प्रकार खग्श्र्र का राजा मिस श्रीर कूश् के क्या लहके क्या व्रुट्टे समें की चंध्रुए करके उद्याहे श्रीर नगे पांच श्रीर नितम्ब खुने ले जाएगा जिस से मिस की लाज है। १। श्रीर वे कूश् के कारण जिस पर वे आशा रखते हैं श्रीर मिस की देतु जिस पर वे फूलते हैं व्याकुल खार लाजित है। जाएंगे। ६। श्रीर समुद्र के इस किनारे के रहनेहारे उस समय कहेंगे देखे। जिन पर इस खाशा रखते श्रे श्रीर जिन के पास हम प्रश्र्र के राजा से बचने के लिये भागने की श्रे उन की तो ऐसी दशा हो। गई है फिर इस लेगा की वेंग्री वन की तो ऐसी दशा हो। गई है फिर इस लेगा की वेंग्री वन की तो ऐसी दशा हो। गई है फिर इस लेगा की वेंग्री वन की तो ऐसी दशा हो। गई है फिर इस लेगा

२१ • समुद्र को पांच के जगल को विषय भारी वत्तन। जैसे दिक्छन देश में ववगडर जोर से चलते हैं कैसे ही वह जगल से प्रार्थात् डरावने देश से काता है॥ २। कप्र की वाती का दर्शन दिखाया गया है कि विश्वास्थाती विद्यासघात करता थै।र नाथ करनेटारा नाथ करता है, हे रलाम् चढ़ाई कर हे मादै घेर ले उस का साराकराइनामै ने बन्द किया दै॥ ३। इस कारण मेरी काँट में काँठन पीड़ा उपकी जननेदारी की सी पीड़े, मुक्ते उठी दे में रेसे संकट में दू कि कुछ सुन नहीं पड़ता में ऐसा घवरा गया कि कुछ वेख नही पहला॥ ४। मेरा दृदय धड़क उठा में अत्यन्त भयमीत हूं जिस साम की में चाहता था चसे चस ने मेरी घरघराइट का कारण कर दिया है॥ धा भाजन की तैयारी हा रही है पहरुए वैठाये जा रहे हैं खाना पीना हो रहा है हे हाकिसी उठा ठाल में सेल लगायों ॥ ६ । प्रभुने मुक्त से येौ कदा है कि जाकर एक प्रदुष्णा खड़ा कर दे श्रीर यद को फुक देखे के यतार ॥ ६ । खीर ज्ञय यद दे। दें। करके चलते दूर सदारी का दल क्रीर गददी

का दल श्रीर इंटों का दल देखे तब बहुत ही ध्यान देकर कान लगाए ॥ द। श्रीर उस ने किह के चे चव ने पुकारा हे प्रमु में तो दिन मर लगातार खड़ा पहरा देता हू श्रीर रात मर भी अपनी चौकी पर ठरुरा रहता हूं ॥ ९। श्रीर क्या देखता हू कि मनुत्यों का दल श्रीर दो दो करके चलते हुए स्वार आ रहे हैं, श्रीर बह बोल उठा बावेल गिर गया गिर श्रीर उस के देवताश्रों की सब खुड़ी हुई मूरतें भूमि पर चक्रनाचूर कर हाली गई है ॥ १० १ हे मेरे दाए हुए लोगों हे मेरे खालहान के श्रम जो बाते में ने हसा ल के परमेश्वर सेनाश्रों के यहावा से सुनी है उन की में ने तुम्ह जता दिया है ॥

१९। दूमा के विषय भारी वचन । सेईर् में से कोई मुझे पुकार रहा है कि हे पहरुष रातः कितनी रही है ॥ १२। पहरुष मात कितनी रही है ॥ १२। पहरुष क्या कहता है कि भार ते। होने पर है खार रात भी, यदि प्रहो तो प्रहो किरो खाखा॥

१३। श्राव के विस्तु भारी वचन। हे ददानी घटोहियों के दलो तुम की श्राव के जंगल में रात वितानी पड़ेगी ॥ १८। प्यासे की पास वे जल लायें तेमा देश के रहनेहारे भागते हुए से मिलने की राटी लिये हुए श्रा रहे हैं ॥ १५। वे ता तलवार से श्रार चार यह से भागे हैं ॥ १६। घटों कि प्रमु ने मुक्त से यो सहा है कि मूलूर के घरसों के श्रनुसार एक घरस में केदार का सारा विभव बिलाय जाएगा ॥ १०। श्रीर केदार के धनुधारों श्रुरवीरों में से थोड़े ही रह लाएंगे क्योंकि इसाएल के प्रमेश्वर पहेंग्वा ने ऐसा कहा है ॥

२२. द्वान की तराई के विषय भारी विषय भारी विषय । तुम्हें क्या हुआ कि तुम सब के सब कती पर विक गये है। ॥ २ । हे के लिए हैं में भरी नगरी है हुलसनेहारें नगर तुक में जो मारे हुए हैं से। न तो तलवार की मारे खीर न लहाई में मर गये है। ॥ ३ । तेरे सब न्यायी एक सग भागे छीर धनुर्धारियों से बान्धे गये

वे दूर से भागे थे॥ ४। इस कारण मे ने कहा मेरी श्रीर से मुंद फेर ले। कि मै बिलक विलक रोजं, मेरे नगर के सत्यानाश होने के शेक में मुक्ते शान्ति देने का यस मल करे। । ध सह ता सेनाओं के यहीत्रा प्रभुका ठघराया हुन्ना दिन होगा जब दर्शन की तराई में कीलाइल थीर रीदा जाना थीर चैतिधयाना देशा श्रीर शहरपनाह में सुरंश लगाई कारगी थ्रीर दोहाई का शब्द पहाडों को पहुँचेगा। ६। ग्रीर रलास् पैंदली के दल श्रीर सवारी समेत तक्रम बांधे हुर है श्रीर कीर् ठाल खीले हुर है। **७। श्रीर सेरी उत्तम उत्तम तराइया रथीं से भरी** वांधेंगे ॥

यो ले कल ता मरना है।। १८। सेनाग्री के यदावा क्योंकि यदीवा ने यह कहा है।। ने मेरे क्षान में अपने मन की बात प्रगट किई कि निश्चय सुस लोगों के इस अधर्म का कुड प्राय-श्चित तुम्हारे मरने लीं न दी सकेगा प्रभु सेनाश्री का यहीवा यही कहता है।

वध । वसु सेनाकों का यहीवा यी कहता, है कि

हैं श्रीर सेरे कितने पाये गये से एक संग्रवान्धे गये | शेव्ना-नाम उस भग्रहारी के पास' जे। राजग्रराने के काम पर है जाकर कह कि, पद्दी यहां तू क्या करता है थीर यहां सेरा कीन है कि तूँने यहां थ्रपनी कबर खुदधाई है पूती थ्रपनी कबर ऊंचे स्यान में खुदबाता श्रीर श्रीपने रहने का स्थान ढांग में खुदवा लेता है। १७। मुन यहे। वा तुभ की। पद्दलवान की नाई वल से पकड़कर यही दूर र्फंक देगा ॥ १८ । वह तुमें मराड़कर गेन्द की नाई सम्बे चीहे देश में फैंक देशा है अपने स्वामी के घराने के सक्तवानेहारे वहां हूं मरेगा बीर तेरे विभव को रघ यही रह जाएंगी॥ १९ । में तुमा को तेरै स्थान पर से उक्षेल दूशा 'श्रीर वह तेरे पद से तुमे हुई दींगी थ्रीर सवार फाटक के साम्हने पाति उतार देगा ॥ २०। थ्रीर उस समय में हि विकर्णाह के पुत्र प्रपने दास स्थाकीम् की खुलाकर, २१। द। स्रोर उस ने यहूदा की आह खोल दिई तेरा ही स्रंगरखा पहिनासंगा श्रीर उस की कमर में श्रीर उस समय तू ने वन नाम मधन में की प्रस्त्र शस्त्र तिरी ही पेटी करकर वान्धूंगा थीर तेरी प्रभुता को सुधि लिई ॥ ९। श्रीर तुम ने दाकदपुर की गहर उस के द्वाय में दूंगा श्रीर यह यह ग्रेस के रहनेहारीं पनाह के दरारों की देखा कि बहुत से दें श्रीर श्रीर यहूदा के घराने का पिता ठहरेगा॥ २२। श्रीर निचले पोखरे के जल को एकट्टा किया, १०। श्रीर में दाकद के घराने की कुंती उस के कंधे पर यबश्चेस के घरें की गिनकर शहरपनाह के हुक् रक्षूत्रा। श्रीर बह खोलेगा श्रीर की है बन्द न कर करने के लिये घरी की ठा दिया, ११। ग्रीर देनीं सकेगा वह बन्द करेगां ग्रीर की ई खील ने सकेगा। भीतों की बीच पुराने पाखरे की जल की लिये एक रहे। और में उस की हुठ स्थान में ख़ूंटी की नाई कुड खोदा तुम ने उस के कत्ती की सुधि नहीं लिई गाईगा और बह छापने पिता के घराने के लिये श्रीर जिस ने प्राचीनकाल से चस की ठद्दरा विभिन्न का कारण देशा ॥ २१। श्रीर उस के पिता रक्खा है उस की ओर तुम ने दृष्टि नहीं किई ॥ के घराने का सारा विभव वंश श्रीर संतान सब १२ । श्रीर प्रमु सेनाश्री के प्रदेशवा ने उस समय हि। हे होटे पात्र क्या कटोरे क्या सुराहियां से सख रोने घीटने सिर मुंडाने भीर टाट पहिनने के लिये उस पर टांगी जाएंगी ॥ २५ । सेनाश्री के यहाँचा कहा था ॥ १३ । पर क्या देखा कि हर्ष ग्रीर श्रानन्द की यह वाकी है कि उस उसय अह ख़ूंटी की हुठ़ गाय बैल का घात थीर भेड़ वकरी का बध सांस स्थान में गड़ेगी से ठीली है। कारगी थीर काटकर खाना श्रीर दाखमधु पीना श्रीर यह कहना कि खा जिराई जाएगी श्रीर उस-पर की द्वीमें कट जाएगा

्रें से दिया भारी व्यवन । है तिशीश की जहाती हाय हाय करी क्योंकि वह रेसा सत्यानांश हुआ कि उस में न ती घर न प्रवेश रहा यह बात तुम की कितियों

<sup>(</sup>१) मूल में बेटी। (१) मूल में इसे रवा।

<sup>(</sup>१) भूल में महिनायुक्त सिंहासून।

तीर के रहनेहारी चुणकर रही तू जिस की समुद्र के पार जानेहारे सीदीनी व्यापारिया ने धन से भर दिया है, इ। ख्रीर श्रीदेश् का खन्न ख्रीर नील नदी के पान की चयव महासागर के मार्ग से उस की मिलती थी सा वद ग्रीर श्रीर जातिया के लिये स्थापार का स्थान हुपा॥ 8। टे सीदोन् लॉक्जित घा क्योंकि समुद्र ने पर्वात् समुद्र की दृष्ट स्थान ने यद कथा है कि में ने न सा कमी जनने की पीडा जानी न यालक चनी थीर न घंटा की पाला न घेटियों की पासा दे ॥ भे । जब सार् क्षा समाचार मिस में पहुचे तब वे मुनकर मंकट में पहुंगी ॥ ६। घे ममुद्र के तीर के रदनेहारे। द्वाय द्वाय करे। पार देवकर तर्जीशृ की वाचा ॥ ७ । च्या यह तुम्हारी दुलस से भरो हुई क्योंकि उस के व्योपार की प्राप्ति उन्हीं के काम में नगरी है का प्राचीनकाल से वसी ची बिस के पांच आएगी का यदीवा के साम्दने रहा करेंगे कि उन उसे यसने की दूर से जाते थे॥ ८। सीर् की राजास्रो को गट्टी पर घैठाती धीर जिस के ट्यापारी दाकिम हुए धे खीर लिस के महाजन पृष्टित्री भर में प्रति-प्रित चे उस के विकट किस ने ऐसी युक्ति किई है। १। सेनाम्मों के यहावा हो ने ऐसी युक्ति किई उस की उत्तरकर उस के रहनेहारों की तितर वितर है कि सारी कृष्यि के धमगढ को तुष्क करा दे करेगा ॥ २। श्रीर जैसा यजमान धैसा याजक जैसा श्रीर पृथियों के प्रतिष्ठितों का अपमान करार ॥ दास वैसा स्वामी जैसी दासी वैसी स्वामिनी जैसा १०। है सर्गीण के नियासिया नील नदी की नार्ड सिनेदारा वैद्या विद्यासिया कैसा दधार देनेद्यारा वैसा श्रपने देश में फैल लाखों क्योंकि खब कुछ बंधन । उधार लेनेदारा जैशा व्यात लेनेदारा बैसा व्यात नहीं रहा ॥ १९ । उस ने आपना द्वाच समुद्र घर देनेदारा स्मा की एक ही दगा हागी ॥ इ । पृथिबी सून

(<sup>2</sup>) मूल में फेटा।

के देश से से प्रगट किई गई है। २। हे समुद्र के हाय हाय करो क्योंकि तुम्हारा दृढ स्थान उजड गया है। १५। उस समय एक राजा के दिनों के थनुसार सत्तर धरस ली सार् विसरा हुया रहेगा बीर सत्तर वरन के वाते पर कार वेश्या की नाई गीत गाने लगेगा ॥ १६ । हे विसरी हुई वेश्या वीखा लेकर नगर में घूम भली भारत वला वहुत गीत गा बिस से तू फिर स्मरण मे श्रार ॥ १७। श्रीर सत्तर बरस के घीते पर यहावा सार् की सुधि लेगा कीर बद फिर किनाले की कमाई पर मन लगाकर धरती भर के सब राज्यों के संग्र किनाला करेगी॥ १८। थीर उस के व्यापार की प्राप्ति थीर उस के किनाले की कमाई प्रदेशिया के लिये पवित्र उत्तरेगी वह न भगडार में रक्छी जाएगी न संचय किई जाएगी का पूरा भाजन थार खमकीला वस्त्र मिले।

२४ स्ने। यहावा पृष्यित्री की निर्जन स्रोर सुनसान करने पर है वह यङ्गकर राज्य राज्य की दिला दिया दै यदीचा ने दी मून बीर नाम दी नाम दी जाएगी को कि क्नान के हुठ स्थानों के नाथ करने की प्राच्चा दिई यद्दीया दी ने यद कहा है। ४। पृथित्री विलाय है। १२। बीर उन ने कहा है दे चीडेंन् हे मष्ट करेगी बीर मुर्काएगी जगत कुम्डलाएगा बीर मुर्का किई हुई कुमारी तू फिर एलस्ते की नहीं उठ पार दारगा पृथियी के महान लेगा कुम्हला जारंगे। देशकर किलिया के पाम जा तो जा पर घटां भी था क्योंकि पृथियी अपने रहनेहारी के कारण अग्रेह सुमें केन न मिलेगा॥ १३। कम्दियों के देश की। हो गई है क्योंकि उन्हों ने व्यवस्था का उल्लंघन देखे। यह जाति श्रय न रही श्रष्टूर् ने उस देश की किया थीर विधि की पलट डाला श्रीर सनातन कासी बन्तुकी का स्थान ठदराया उन्दों ने गुम्मट घाचा की तीड़ दिया है। इर कारण साम हठाण द्वीर राजभयनी की ठा दिया थार उस की पृष्यियों की ग्रहेगा थीर उस के रहनेहारे दीपो खब्दहर कर दिया। १८। हे तर्जीण की जहाजी ठहरीं कीर इसी कारण पृष्यियों के निदासी भसा (१) मर्बा निय का वत्तरवाला भाग। (२) गूल ने गुक्ट रंगों थीर घोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। १। नया रसनेहारी सेर। (३) गूल में सर्गीय की बेटी।

<sup>(</sup>१) मूल में भीचे।

सांस लेंगे ॥ ८। डफ का सुखदाई गव्द बन्द हो। जाएगा दुलसनेहारी का कीलाइल काता रहेगा वीया का मुखदाई गद वन्द है। जाएगा ॥ (। वे गाकर दाखमधु न पीएगे पीनेहारी की मंदिरा कडुवी सरोगी। १०। सुनसान होनेहारी नगरी नाश हार्गी उस का हर एक घर ऐसा वंद किया जाएगा कि कोई पैठन सकेगा॥ ११। सहकों में लेगा दाखमध्र के लिये चिल्लाएंगे ग्रानन्द मिट जारगा देश का सारा हर्ष जाता रहेगा॥ १२। नगर से वनाड़ ही रह नाएगा ग्रीर उस के फाटक तेरहकर नाश किये जाएगे॥ १३। ख्रीर पृथिवी के बीच देश देश के मध्य वह ऐसा होगा जैसा कि चलपाइयों के साइने के समय वा दाख ते। इने के समय के श्रन्त में कोई कोई फल रह जाते है। पश । वे लोग गला खोलकर जयजयकार करेगे खार यहावा के माद्यातम्य को देखकर समुद्र से पुकारेगे॥ १५। इस कारण पूर्व मे यहावा को महिमा करे। श्रीर समुद्र के द्वीपा में इसारल् के परमेश्वर यहावा के नाम का ग्रंखानुवाद करे।॥

१६ । पृथिवी की कार से इस की रेसे गीत सुन पडते हैं कि धर्मों के लिये थोमा है। पर में ने कहा हाय हाय में नाथ है। गया नाथ विक्वास-धाती विक्वास-धाती विक्वास-धाती विक्वास-धात करते वे वहा ही विक्वास-धात करते हैं ॥ १९-१ हें पृथिवी के रहनेहारी तुम्हारे लिये भय थीर गडहा थीर फन्दा हैं॥ १८ । थीर की की हैं भय के शब्द से भागे से गडहें में गिरेगा थीर वो कोई गड़े में में निकले से फंदे में फंदेगा क्योंकि थाकाश के मरीखेखुल जासंगे थीर पृथिवी की नेध डोल चठेगी॥ १९ । पृथिवी फट फटकर टुकडें टुकड़ें हो जासगी पृथिवी फट फटकर टुकडें टुकड़ें हो जासगी पृथिवी फट पटकर सामगासगी थीर मचान की नाई डोलेगी वह थाने पाप के वीक से दबकर गिरेगी थीर फिरन उठेगी॥

दाखमधु काता रहेगा' दाखलता मुक्की जाएगी खैर है ११ । उस समय यहीवा खाकाण की ऐना के जितने मन में खानन्द करते है सब लम्बी लम्बी हो था देख लेगे ॥ ६ । डफ का सुखदाई यह बन्द हो जाएगा १९ । वे वेह केम सके प्रीहे स्व केम केम ने वंद विश्वा का सुखदाई यह बन्द हो जाएगा १९ । वे किये जाएंगे खैर बहुत दिन के पीछे सन की सुधि गाकर दाखमधु न पीएगे पीनेहारें। की मंदिरा कहा लेगे हो सकेम केम हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कियो पूर्वत पर ख़ैर यह अलेम में खपनी प्रला के किये केम हर केम हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा हियोन पर्वत पर ख़ैर यह अलेम में खपनी प्रला के कि की है पैठ न सकेगा ॥ १९ । सहकों में लेगा प्रतियों के साम्हने प्रताप के साथ राज्य करेगा ॥

२५. हे यहावा तू सेरा परमेश्वर है में तुमें चराहूगा में तेरे नाम का धन्यवाद क्षाां क्योंकि तूने आश्चर्ण कर्मा किये है तू ने प्राचीनकाल से पूरी सञ्चाई के साथ युक्तियाँ कि है है। २। तूने तो नगर के। डीह और उस गढ़वाले नगर की खरडहर कर डाला है तू ने परदेशियो की राजपुरी की ऐसा उजाड़ा कि बह नगर नहीं रहा वह फिर कभी वसाई न जाएगी ॥ ३। इस कारण वलवना राज्य के लेगा तेरी महिमा करेंगे भयानक यन्यजातियां के नगर में सेरा भय माना जाण्या। । । क्योंकि तूदीन ग्रीर दरिड़ की र्षेक्ट में उन का दृढ़स्थान दुया जब भयानक लेगी का मोका भीत पर के वैद्यार के समान हाता था तब तू उस बीहार से वचने के लिये शरणस्थान स्नीर तपन में काया का ठै।र हुआ ॥ ५ । जैसा निर्जल देश में तपन बादल की काया से उत्ही हाती है बैसा ही तू परदेशियों का दै।रा छै।र भयानकों का स्नय-जयकार वन्द करता है।

ई। श्रीर सेनाश्रो का यद्दोवा इसी पर्वत पर सव देशों के लोगों के लिये रेसी जेवनार करेगा जिस में भांति भांति का चिकना भोजन श्रीर शिराया हुया दाखमधु होगा चिकना भोजन तो उत्तम से उत्तम श्रीर शिराया हुया दाखमधु खूब शिराया हुया होगा ॥ ९। श्रीर जो पर्दा मब देशों के लोगों

<sup>(</sup>१) मूल में विसाप करेगा। (२) मूल में स्विपरा है।गा। (१) मूल में चीप है। गया चीप।

<sup>(</sup>१) मूप में घड़गाका मुह काखा। (२) मूल में मुका देता। (२) मूल में परदे का की मुह।

पर पड़ा है थार का खाहार सब खन्यजातियां पर सिट्टी ही में मिला देता है ॥ ६। वह दीनों के पड़ा हुआ है उन दोनों का वह इसी पर्वत पर पांवों छार दिरहों के पैरें से रैंदा जास्मा ॥ नाम करेगा ॥ ८। वह मृत्यु की सदा के लिये नाम । १ धर्मी के लिये मार्ग सीधा है तू को खाप करेगा थार प्रमु यहावा सभी के मुख पर से खांसू सीधा है सो धर्मी के रास्ते की चौरस कर देता है ॥ पेंछ डालेगा खार खपनी प्रका की नामधराई सारी । ६। हे यहावा सवमुच हम लाग तरे न्याय के कामा ऋषा है ।

पाकर मगन श्रीर जानन्दित देशो ॥ १० । क्योंकि इस पर्वत पर यहे।वा का राय ठहरेगा श्रीर माभाव यपने ही स्थान में ऐसा लताडा जाएगा वैसा पुत्राल घरे के जल में लताड़ा जाता है। १९। थीर वह उस में अपने हाथ पैरने के समय की नाई फैलास्मार पर वह उस के मर्व की सेरहेगा थार उस की चतुराई की युक्तिया को निष्फल कर देगा । १२। बीर वह तेरी कची कंची थीर मजबूत मजबूत शहर-पनादे। को भुकाएगा थ्रीर नीचा करेगा थ्रीर भूमि पर गिराक्तर मिट्टी में निका देगा ॥

र्ह. उस समय यह गीत यहूदा देश में गाया जाएगा कि हमारे ते। एक दृढ़ नगर दे उस की शहरपनाह श्रीर धुव का काम देने के लिये वह उद्घार की उद्दराता है॥२। फाटको की खोले कि सम्राई का पालन करनेपारी एक धर्मी जाति प्रवेश करे॥ ३। जिस का मन धीरज धरे हुए है उस की तूपूर्ण शान्ति के साथ रका करता है क्यों कि वह तुम पर भरोसा किये पुर रचता है॥ ४। यहावा पर चदा सर्वदा भरासा किये दुए रद्देा क्यों कि याद्य यदे। या युग की घटान ठहरा है॥ ॥ । वह तो कंचे पदवाला की भुका देता जो नगर कवे पर बधा है उस की घह मीचे कर देता घट उस की भूमि पर गिराकर

पृण्यियो पर से दूर करेगा क्योंकि यहावा ने ऐसा की घाट जीवते खाये हैं तेरे नाम शीर तेरे स्मरण की इमारे जीव में लालसा बनी रहती है॥ ९। ए। श्रीर उस समय यह कहा जाएगा कि देखें। रात के समय में ने अपने जी से तेरी लालसा किई है इमारा परमेश्वर यही है इस इस की बाट बोइते में अपने सारे मन से यन के साथ तुमें टूंड़ता हूं क्योंकि क्षाये हैं यह हमारा चहार करेगा यहावा यही है बाब तेरे न्याय के काम पृष्टिकी पर प्रगट है।ते हैं इस इस की बाट ने। इते आये है इस इस से उद्घार तब जात के रहनेहारे धर्म की सीखते हैं। १०। दुष्ट पर चारे दया भी किई जार तै।भी वद धर्म का न सीखेगा धर्मराज्य में भी यह मुटिसता कारेगा और यदावा का मादात्म्य उसे सूक नदी पहने का ॥

१९। दे यदे। वा तेरा द्वाय वक्षाया दुषा ते। दे पर वे देखते नहीं. वे देखीं। कि तुमे प्रजा के लिये क्षेची जलन है श्रीर लजाएंगे श्रीर तेरे वैरी याग से भस्म द्वारो ॥ १२ । दि यदे। हा तू दमारे लिये शान्ति ठदराएगा के। कुरू इस ने किया दैसे। तूधी ने इमारे लिये किया है॥ १३। हे हमारे परमेश्वर यदेवा तुओं होड़ खार खार स्वामी दम पर प्रभूता करते तो ये पर तेरी कृपा से दम तेरे दी नाम का गुणानुवाद करने पाते है ॥ १४ । वे मर गये हैं फिर नदीं सीने के उन की मरे बद्दुत दिन हुए फिर नहीं उठने को, तूने उन का विचार करको उन को ऐसा नाध किया कि वे फिर स्मरण मे न आएंगे ॥ १५ । तूने जाति की बढ़ाया है यदावा तू ने जाति की बढाया है तूने खपनों महिमा दिखाई है खैार इस देश के सब सिवानों की तू ने वढाया है॥

१६। धि यदे। घाँ दुख में घे तुक्षे स्मरण करते घे जब तू उन्दे ताड्ना देता था तब वे दबे स्वर मे थ्रपने मन की बात तुम पर प्रग्नाट करते थे। १९। चैसे गर्भवती स्त्री अनने के समय रेंठती सीर पीड़ो

<sup>(</sup>१) मूल में उस के एाया की चतुर्युक्तिया। (२) मूल में भीषा कर देगा।

<sup>(4)</sup> मूल में उस की पाव रीदेगा दीन के पाय कामाते। कि कदम। (२) मूल में धर्म के देग। (३) मूल र दिई।,

तरे साम्हने वैसे ही ही गये हैं। १८। इस भी गर्भवती दुर हम भी रेंडे हम माना वायु ही सने इस ने देश के लिये च्हार का कोई काम नहीं किया थ्रीर न जगत के रहनेहारे उत्पन्न हुए॥ १९। तेरे मरे बुए लेगा जीएंगे मेरे मुर्दे चठ खड़े होंगे हे मिट्टी में मिले हुन्नी जागकर जयजयकार करे। क्योंकि तेरी ग्रीस क्योति से करपान द्वाती है बीर पृथिवी बहुत दिन को सरे इस्त्रों की लै।टा देशी ॥

२०। हे मेरे लागा प्राक्री प्रपनी प्रपनी की।ठरी मे प्रवेश करके कियाड़ों की वन्द करी जम्र ली क्रीध शान्त न हो तब लों अर्थात् यस भर अपने को किया रक्खो ॥ २१। क्योंकि देखी यहावा पृण्यिकी के निवासिया की अधर्म का दयह देने के लिये श्रयने स्थान से चला श्राता है सीर पृथिकी व्यपना खून उद्यारेगी थैंग्र घात किये दुवीं को फिर न किया सम्बेगी ॥

२७. उस भमय यहीवा अपनी कही छै।र बड़ी श्रीर पोक़ तलवार से लिख्यातान नाम वेरा चलनेहारे अपे थीर लिख्यातान नाम टेडे सर्प दोनों की दयह देशा श्रीर की प्रकार समुद्र में रहता है उस की भी घात करेगा।

२। उस समय रक दाख की धारी द्यागी तुम चर का यश गाम्रो ॥ इ। मै यहे।या उस की रक्षा करता हूं में चय चय उसकी शेंचता रहेगा मे रात दिन उर्च की रक्षा करता रहूगान ही कि की ई उस की द्वानि करने पार । ह। मेरे मन मे जल-जलाइट नहीं दाती यदि कार्ड भाति भाति के कठीले पेंड मुंभ से लंडने की खड़े करता ती मैं उन पर पाव बढाकर उन की पूरी रीति से भस्म कर देता, ध। या यह मेरे साथ मेल करने की मेरी शरक ले यह मेरे साथ मेल कर ले ॥ ई। स्नामेशारे काल मे याकूय वड़ पक्ष हेगा थीर इवारल् फूले फलेगा थीर उस की फर्ली से जगत भर जाएगा ॥

9। क्या उस ने उस की रेसा मारा जैसा उस ने

के कार्यण चिल्ला उठती है इस लेगा भी दे यहावा | उस के मारनेहारी की मारा था। क्या वह ऐसा घात किया गया जैसे उस के छात किये हुए छात किये गये है ॥ ८। अब तू उस की निकाल देता है तब से व सीचकर श्रीर विचार विचारकर उस की दुःख देता है, उस ने पुरवाई बहने के दिन में उस की प्रचयद्ध घायु से व्यक्ता कर दिया ॥ ९। से। इस से याकुव के श्रधमी का प्रायश्चित किया जाएगा श्रीर उसे के पाप के दूर होने का फल यही होगा, कि वे वेदी के सब पत्थरों की चूना वनाने के पत्थरीं के समान जानकर चकनाचूर करेगे ख्रीर खर्चेरा नाम मूर्तियां थ्रीर सूर्य्य की प्रतिमारं फिर न खड़ी किर्द जाएंगी ॥ १० । गढ़वाला नगर निर्जन हुया है वह क्रोडी हुई बस्ती हुया है थै।र त्यागे हुए जंगल के समान है। गया है वहां वक्टे चरेगे थैं।र वहीं वैठी थीर वही पेड़ों की डालियां की फुनगी की बा लींगे॥ १९। जब उन की भाष्वारं सूख जारं तब ताड़ी जाएंगी स्त्रियां था उन की तीड़कर जला देंगी क्योंकि ये लेगा निर्वृद्धि है इस लिये उन का कत्ती उनपर दया न करेगा श्रीर उन का रचनेदारा सन पर खनुग्रह न करेगा ॥

> १२। उस समय यहावा महानद से ले मिस के नाले लों अपने अज्ञ की काइ देगा और दे इसा-र्शलिया तुम रक रक करके बठारे जाग्राग्राग्रा

> १३। उस समय बड़ा नर्रासंगा फूंका जाएगा थीर अश्रूर् देश में के नाश होनेहारे श्रीर मिस देश में के वरवस बसापे हुए यहश्लेम में आ आकर पवित्र पर्वत पर प्रदेशवा की दग्डवत् करेंगे ॥

> २८ हाय एप्रेन् के मतवाने के घमगढ़ के मुक्ट पर हाय उन के मुन्दर मूपग्रहणी सुकानेहारे फूल पर का दाखमधु के पिपक्कड़ी की श्रीत उपनाज तराई के सिरे पर है। २। सुना प्रमु के एक बलवन्त थीर सामर्थी है सो ग्रांसे की वर्षा वा राग उपनानेहारी श्रांघी वा उमंहनेहारी प्रचरात घारा की नार्क यल से उस की भूमि पर शिरा देशा ॥ ३। रप्रैमी मतवालें के घमण्ड का

<sup>(</sup>१) या परे। (२) मूल में निकल म जाए।

<sup>(</sup>१) मूल में उस के साथ मनहा किया।

मुद्दर भूयग्रहपी मुर्कानेद्यारा फूल जी ग्रांत उपलाक सराई के चिरे पर चै सा उस खंजीर के समान द्देशा को घ्रपकाल से पाँचले पक्षे थार देखनेदारा देखते समय दाथ में लेते ही उसे निग्नल खाए॥ प्रा **उस समय अपनी प्रका के घचे दुओं** के लिये सेनाश्रों का यद्दाधा श्राय ही सुन्दर मुक्तुट खीर श्रीमायमान किरीट ठदरेगा ॥ ६ । श्रीर जी न्याय करने की बैठते हैं उन के लिये न्याय कराने द्वारा श्वास्मा थीर जी चढ़ाई करते दुर प्रमुखी की नगर के फाटक में घटा देते हैं चन के लिये यह बीरता ठहरेगा॥

، ୭। पर ये भी दाखमध्र के कारख डग्रमगाते खैार मदिरा के द्वारा लडखडाते हैं याजक खार नथी भी मदिरा के कारण डामगाते है दाखमधू ने उन्दीं की पी लिया ये मोर्टरा की कारण लहखहाते हैं वे दर्शन प्राप्ते हुए खामगाते श्रीर विचार कारते हुए सटपटाते हैं ॥ ८ । बीर सब मेर्ज वमन कीर मैल से भरो हैं उन पर क्रुड़ स्थान नहीं रहा॥ ९। वह किस की जान सिखाएगा थीर किस की अपने समाचार का वर्ष समकारमा क्या उन की की दूध हुराये द्वर धीर स्तन से प्रस्तााये दुर दें॥ १०। बाजा पर खाजा खाजा पर खाजा नियम पर नियम नियम पर नियम कहीं घोडा कहीं घोडा रेवा हाता है।। १९। यह तो धन सोगों से प्रमुह दोली थै।र दूसरी कहा ती था विश्राम इसी से मिलेगा इसी के द्वारा थके हुए का विषाम दे। ग्रीर चैन इदी से मिलेगा पर छन्दों ने सुननान चादा॥ १३। पर यदीया का वचन उन के पास याचा पर साचा याचा पर षाचा नियम पर नियम नियम पर नियम करीं घोडा कर्दी घोडा इस रीति पर पहुचेगा जिसे से वे ठोकर खा चित्त गिरकर घायल दे। जाएं स्नार फंडे में फंसकर पकड़े जाएं॥

श्रातेम्यासी प्रसाके हाकिम हा यहावाका वचन सुने।। धरती के। चीरता श्रीर हंगाता, रहता है। २५।

(१) मूख में सद्याई की। (श) मूल में यहा शेष्ट्रा यहा शिक्षा।

मुकुट पांव से लताडा जाएगा ॥ ४। फीर उन का | १६। तुंम ने ता कवा है कि दम ने मृत्यु से व।चा बांधी थीर श्रधीलोक से प्रतिचा कराई है इस कारण विपत्ति जव वाक् की नाई बक् आए तब इमारे पास न प्राएगी क्योंकि इस ने मूठ की घरण लिई कीर मिण्या की आए में किये हुए है। १६। इस कारण प्रभु यदे।वा यो' कदता है कि सुना में ने चिष्यान् में नेव का एक पत्थर रक्त्वा है से परका द्वुजा पत्थर श्रीर कीने का ग्रनमेल श्रीर खरित हुक् थ्रीर नेव के पेारप पत्यर है श्रीर जे। विकास स्वस् उत्ते , इतावली करनी न पहेंगी ॥ १७ । श्रीर में न्याय का होरी धीर धर्म का साद्वल ठहराजाा थीर तुम्हारा भूठवधी श्ररणस्थान स्रोली, से वह नारगा स्रोर तुम्हारे क्रियने का स्थान जल से डूबेगा॥ १८। शीर से। वाचा तुम ने मृत्यु से वाधी से। टूट सारगी ग्रीर से। प्रतिचा तुम ने सधीसोस से सराई से। न ठएरेगी जब विपत्ति बारु की नाई बढ आए तब तुम उच में डूब दो :जाग्रीगो ॥ १९ । जब जब यह बढ़ बार तब तब वह तुमः,की ने जारगी वह ती भार भार यरन रात दिन चठा करेगी तब इस समाचार का समसना व्यामुल दोने ही का कारग देशा । २० । ब्रिकीना ता टांग फैलाने की लिये क्रोटा थीर खोढना स्रोडने के लिये तंत्र हैं।

२१ । क्योंकि यहे। वा ऐसा चठ खडा होगा जैसा वह पराजीम् नाम प्रवंत पर खंडा हुण या थीर जैसा मापा के द्वारा वात करेगा ॥ १२। उस ने उन से गिवोन् की तराई में उस ने क्रांथ दिखाया या वैसा ही यह श्रव क्रोध दिखाएगा जिस से वह श्रपना ऐसा काम करे हो। विराना है श्रीर वह कार्य करे हो। ष्रनेष्वा दै॥ २२ । से। श्रव;ठट्टा मत मारी नहीं ते। तुम्हारे वंधन करे 'बाएंगे क्योंकि मैं ने सेनाशी के यदे। वा प्रभु से यद सुना है कि सारे देश का स्वत्या-नाश ठाना गया है।

, ३३। कान लगाकर मेरी सुना ध्यान धरकर मेरा वचन सुने। ॥ २४ । क्या चल जीतनेदारा घीषा वाने 98। इस कारक हे ठट्टा करनेष्टारी जे। इस यक की लिये लगातार जेतिता रहता है ज्या वह सदा

<sup>(</sup>१) मूल में लताहै।

राता थीर जीरे के। नहीं बखेरता थीर गेहू की पांति पांति करके बीर जब की उस के निज स्थान पर श्रीर कठिये ग्रेड की खेत की छोर पर नदीं बाता ॥ २६ । क्योंकि उम का परमेश्वर उस की ठीक ठीक करना सिखाता थीर वतलाता है ॥ ३०। दांवने की गाही से तो सैंफ दाई नहीं जाती थीर गाडी का पोइया जीरे के जपर चलाया नहीं जाता पर सैंफ कही से श्रीर जीरा सेंटे से भाडा जाता है ॥ २८ । क्या राटी का मण चूर चूर किया जाता दै, से नहीं काई उस की यदा दांवता नहीं रहता श्रीर न गाडी के पहिये श्रीर न घोड़े उस पर चलाता दैवह उसे चूर चूर नहीं करता॥ २९। यह भी सेनाओं के यहाँचा की ग्रार से दाता है, यह श्रद्धत युक्ति श्रीर मदाबुद्धि दिखाता है॥

र्द. हाय खरीयल्' पर हाव खरीयल् पर उस नगर पर जिस में दासद कावनी

किये दूर रहा घरस पर वरस जे। उत्ते जाग्रे। उत्सव के पर्स्वे श्रपने श्रपने समय श्राते रहें॥ २। मैं ते। ब्ररीएल् की सकेती में डालूंगा बीर राना पीटना देगा धीर वह मेरे लेखे में चच्चुच छारीएल् सा ठहरेगा ॥ ३। थीर मे चारीं छोर तेरे विष्टु छावनी करके तुमें कोठों से घेर लूंगा थीर तेरे विक्त गढ़ भी बना-कंगा ॥ ८ । तव तूँ गिराकर भूमि में धराया जाएगा बीर धूल पर से बालेगा बीर तेरी वाते मूमि से घीमी धीमी सुनाई देंगी थीर तेरा बाल भूमि से थोमी का सा द्वागा और तू धूल से गुनगुना गुनगुनाकर वालेगा॥ ॥। तव तेरे परदेशी वैदिश की भीड़ सूचम धूलि की नाई थ्रीर उन भयानक लेगों की भीड़ भूसे की नाई उडाई जाएगी ख्रीर यद बात ष्रचानके पल भर में होगी ॥ ६। सेनाग्री का यदीवा बादल गरजाता छैार मुमि की कम्पाता ग्रीर मद्दा-ध्वानि करता थीर ववष्टर थीर थांधी चलाता थीर नाश अरनेष्टारी श्राप्ति भडकाता दुश्रा उस के पास खाएगा ॥ ७ । खीर कातियों की सारी भीड़-

क्या वह इस की चैरिस करके सैफ की नहीं कित- भाड़ जी प्रारीएल से युद्ध करेगी थीर जितने लोग उस के थीर उस के राठ के विकद्म लहेंगे थीर उस की सकती में डालेंगे से। सब रात के देखे हुए स्वप्न के समान ठएरेंग्रे॥ ८। ग्रीर जैसा कोई भला स्वप् में तो देखे कि मैं खा रहा हूं पर जागकर बगा देखे कि मेरा पेट चलता' है वा कोई प्यासा स्वय में ता देखें कि मैं पी रहा है पर जागकर क्या देखें कि मेरा गला मुखा जाता योर में प्यामें मरता हूं वैसी ही उन एवं जातियों की भीड़भाड़ की दशा देशी ना विण्यान् पर्यत से युद्ध करेगी ॥

> र । चिलम्ब करो थीर चिकत हो बाग्रा पपने तर्ड यन्धे करा थार यन्धे हा जाया वे मतवासे ती हैं पर दाखमध् पीने से नहीं ये हरामगाते ती है पर मंदिरा पीने से नहीं ॥ १०। यदे। या ने तुम को भारी नींद में डास दिया फीर उस ने तुम्दारी नवीयपी आखे। की वन्द कर दिया भीर सम्दारे दर्शी बपी सिरों पर पदी डाला है ॥ ११ । से सारा दर्शन तुम्हारे लिये एक लपेटी ग्रीर काप किई दर्द पुस्तक की वातें के समान ठदरा जिसे कोई पड़े लिखे हुए। मनुष्य की यद कदकर देकि इसे पठ थीर वह करे कि में नहीं पठ सकता क्योंकि इस पर काम किई दुई दै, १२। तब बदी पुम्तक सन-पड़े की यह कहवार दिई जाए कि इसे घड़ जीर यद करे कि मैं ते। यनपढ़ा हूं॥

> पद्द । प्रमुने कदा है ये लोग की मुंद की वाती<sup>\*</sup> से मेरा ग्रादर करते हुए समीय ता ग्राते पर ग्रपना मन सुभ से दूर रखते हैं श्रीर ये की मेरा भय मानते है से। मनुष्यों की खान्ना सुन सुनकर मानते हैं, 98। इस कारण सुन में इन के साथ श्रद्धत काम खरन श्रांत क्ट्रुत थीर अर्चभे का काम केंग्रातव दन के युद्धिमानों की युद्धि नाश रेगाी शीर इन के प्रवीखीं की प्रवीखता जाती रहेगी°॥

१५ । हाय उन पर जी अपनी युक्ति की यद्दीया,

<sup>(</sup>१) प्राचीत् इंश्वर का ग्राग्निकुरह वा ईश्वर का सिए।

<sup>(</sup>१) मूल में शुग्य। (२) मूल में "कि में यका। (३) मूल में नेरा जीव खालवा करता है। (४) मूल में सुम पर, भारी भींद का आश्मा तरहेसा । (१) मूल में मुह भीर होता । (६) मूल में सी मनुष्या की सिसाई हुई प्राचा ए। (३) मूल में छिप जाएगी।

से कियाने का खड़ायम करते<sup>९</sup> श्रीर श्रपने काम श्रान्धेरे में करके कहते हैं कि हम के। कैं।न देखता श्रीर इम की कीन जानता है॥ १६। हाय तुम्हारी कौसी उलटी ससभा है जया सुम्हार मिट्टी के तुस्य 'गिना जारगा वया कार्य्य खपने कर्त्ता के विपय करेगा कि उस ने मुक्ते नहीं वनाया वा रची दुई वस्त् छपने रचनेदारे के विषय कारे कि वद कुछ समभा नहीं रखता॥ १०। क्या अब बहुत ही घोड़े दिन के बीते पर लखानान् फिर फलदाई बारी न बन जाएगा श्रीर फलटाई बारी जंगल न गिनी जाएगी॥ १८। श्रीर उस समय खोंदरे पुस्तक की खाते सुनने सर्गेती थीर प्रनधे जिन्हें प्रव कुछ नहीं सुमता सा देखने लगेंगे । १९ । श्रीर नम् लोग यहावा के फारण षाधिक प्रानिन्दित थी।र दरिद मनुष्य इसारन् को पवित्र के कारण सगन होगे ॥ २०। क्योंकि उपद्रवी फिर न रहेगे श्रीर ठट्टा करनेहारी का श्रन्त होगा श्रीर जा श्रनर्थ काम करने के लिये जागते उहते है, २९। स्रीर जी मनुष्यों की वचन से पाप में फसाते दै ग्रीर उन के लिये जा सभा में उलदना देते दें फदा संगाते थैं।र धर्मी को व्यर्थ वात के द्वारा विगाड देते है से। सब मिट जाएंगे॥ २२। इस सारण दशाहीम् का छुडानेद्वारा यहीवा याकूत्र के घराने के विषय यों करता है कि याकूब की किर लवानान पडेगा थीर न उस का मुख फिर नीचा<sup>8</sup> दे। गा ॥ २३ । श्रीर जब उस के सन्तान मेरा काम देखेंगे जे। मै उन के मध्य में कढ़ेगा तब वे मेरे नाम को प्रवित्र ठदराएंग्रे, वे यासूब के प्रवित्र को पवित्र ही ठहराए ही खीर इसाएल के परमेश्वर का खात भय मानेंगे॥ २४। उस समय जिन का मन भटक गया के ब्रिंह कीख लेंगे थीर की कुड्कुड़ाते है सो शिक्षा पार्ग्गे॥

30. सहीवा की यह वागी है कि चाय उन बलवा करनेहारे लडकी पर जो युक्ति करते तो है पर मेरी खोर चे नहीं खार वाचा

वान्धते तो हैं पर वह मेरे आत्मा की सिखाई हुई नही श्रीर इस प्रकार पाप पर पाप वढाते हैं। २। वे सुभ से बिन पूछे मिस की चले जाते हैं कि फिरीन के धरणस्थान से बलवान ही श्रीर मिस की काया में धरण लें। ३॥ फिरीन का धरणस्थान सुम्हारे आधा टूटने दाा छै। सिस की काया में धरण लेना तुम्हारी निन्दा का कारण होगा ॥ 8। उस के हाकिम सीश्रन् में तो आये हैं श्रीर उस के दूत श्रव हानिस से पहुंचे हैं। ५। वे सब एक ऐसी जाति के जारण लजारंगे जिस से उन का कुछ लाभ न होगा श्रीर घह सहायता थार लाभ के बदले लज्जा श्रीर नामधराई का कारण होगी।

६। दक्षिखन देश के पशुर्थी के विषय भारी वचन। वे अपनी धन सम्पत्ति की जवान गदहा की पीठ पर थीर अपने खजानों की कटो के ऋबड़े। पर लादे हुए सकट थ्रीर सकेती को देश में देशकर सहां सिंह थ्रीर सिंहनी नाग थ्रीर उड्नेहारे तेज विपवासे सर्प रहते हैं उन लोगों के पास जा रहे हैं जिन से उन का लाम न दिगा।। । क्यों कि मिस्र का सद्दायता करना व्यर्थ श्रीर श्रकारच हे।गा इस कारण मैं ने उस की बैठा रहनेदारा रदव्य कहा है॥ ८। श्रव जाकर इस की उन के साम्दने पत्तर पर खोद थ्रीर पुस्तक में लिख कि यह श्रानेहारे दिनों के लिये सदासर्वदाली बना स्टे॥ ९ । स्र्योक्ति वे बलवा करनेहारे लेगा थीर भूठ बेालनेहारे लड़के हैं चा यहावा की शिका की सुनने नहीं चाहते॥ ५०। वे दर्शिया से कहते हैं कि दर्शी का काम मत करे। श्रीर निविधी से महते हैं कि इमारे लिये ठीक न्यूवत मत करी, इम से विकानी चुपडी बार्त वे।ला धोखा देनेहारी नवूबत करे। । १९। मार्ग से मुद्रा पथ से इटो थ्रीर इसारल् के पवित्र की इसारे साम्हने चेद्र<sup>१</sup> करे। ॥ १२। इस कारण इसारल् का पवित्र या कहता है कि तुम लाग जा मेरे इस वचन को निक्तम्मा जानते थै।र ग्रन्धेर थै।र कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पर टेक लगाते हों, १३। इस

<sup>(</sup>१) मूल में नीचे जाते हैं। (२) मूल में याधा की आर्खें तिनिर कीर कल्पकार से देखेंगी। (३) मूल में फाटक। (४) मूल में विवर्ष।

<sup>(</sup>१) मूल में जिन से। (२) यार्थात् समिनान । (६) मूल में बन्द।

क्षची भीत का फूला हुन्ना माग जी फटकर गिरने पर हो थीर बढ़ श्रवानक पल भर में टूटकर शिर पड़े ॥ 98 । श्रीर घट उस की ऐसा नाश करेगा जैसा कोई मिट्टी का घडा क्रोह विना ऐसा चक्रनाच्र करें कि उस के दुकड़ी में ऐशा भी ठीजरा न रहे जिस से खारोठी में से खारा लिई जार या गहरे में से जल निकाला जाए॥ १५। प्रभ यदीवा दराण्ल् के पवित्र ने यें कहा या कि लीटने और शान्त रहने से सुम्हारा बहुार देशा चुपचाप रहने थार भरासा रखने से तुम्दारी घीरता ठहरेगी पर तुम ने ऐसा करना नहीं चाहा॥ १६। तुम ने कदा कि नदी इस घोडो पर भागेगी इस कारण तुम्रे भागना परेगा थीर यद भी करा दम तेव सवारी पर चलेंगे इस कारण तुम्हारा चीका करनेहारे तेब चलेगे॥ १९। एक एकार एक ही की धमकी से भागेंगे तुम पाच नी की धमकी से भागोगो कीर प्रन्त की तुम पदाह की चेही पर के हच्हे वा टीले के कपर की ध्वजा के समान विरत्ते रह साम्रोगो ॥

१८। श्रीर यदेवा इस लिये विलम्ब करेगा कि तुम पर श्रनुग्रद करे श्रीर इस लिये कवे पर चढेगा कि तुम पर दया करे क्यों कि यदावा न्यायी परमेशवर है से अबा ही धन्य है वे सब ने। उस पर खाशा धरे रहते है। १९। प्रजा को लाग सा यहशस्म ष्टार्थात् विय्योन् मे यसे रहेगे तू फिर कभी न रीएगा वंद तेरी टोदाई सुमते ही तुम पर निष्वय अनुग्रद करेगा सुनते ही वह तेरी मानेगा। २०। श्रीर घाडे प्रभु तुम्हारी रे।टी की कमी ग्रीर जल की संगी करें तैं।भी तुम्दारे उपदेशक फिर न किय खाएंगे थीर तुम अपनी आखीं से अपने उपदेशकी की देखते रहे। ग्रे । श्रीर जब कभी तुम दिएनी वा बाई खोर मुझने लगे। तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों से पहेगा कि मार्ग यही है इसी पर चला ॥ २२ । थीर सुम वह चांदी जिस से तुम्हारी खुदी हुई मूर्तियां मढ़ी हैं ख्रीर वह शाना बिस से तुम्हारी कर्ली हुई मूर्तिया खामूचित है खमुह

कारण यद प्रधर्मा तुम्हारे लिये ऐसा होगा जैसां | करेगी तुम उन की मैसे कुचैले यस्त्र की नाई फैंक देशो था। अधारी कि दूर है। ॥ २३। भीर यद तेरे योज के लिये बरा यरकाण्या कि तुम खेत में शीव या सका स्नार भीम की उपन भी खळी देशा स्नार वह उत्तम थीर स्त्रादिष्ट्र देशी थीर उस समय तुम्हारे केरों का लम्बी चेरही चगई मिलेशी॥ २४। येल फ़ीर शददं की तुम्हारी खेती के काम मे वाग्री से मृप कीर डालिया से उसावा रुवा स्वादिष्ठ चारा खारंगे॥ २५। श्रीर उस मदामहार के समय जय गुम्मट गिर पर्डग्रे गय उचे उचे पराहों थीर परान्तियां पर नालियां श्रीर मासे पाये लागेंगे॥ र्द । उस समय क्षय यहाया प्रापनी प्रका के लोगा का घाय बांधेगा शार उन की चाट चंगी करेगा तय चद्रमा का प्रकाश मूर्ण का सा हा साण्या थार मुर्व्य का प्रकाश सारागुला द्वारा कर्षात प्रठयारे भर का प्रकास एक दिन में छाता॥

२०। देग्ते। यहावा का नाम भडके एम काप थीर घने घूर्ण के साथ दूर में प्राता है उस के लिड कोध से भरे हुए कीर उस की जीम मस्म करनेहारी ष्राम के समान दै। २८। धीर उस की मांध रेसी चमगडनेहारी नदी के समान है का गले तक पहुंचती है वर सब जातियों की नाश के मूप मे फटकेगा थीर देश देश के लोगों की भटकाने के लिये उन को मुद्दे में लगाम लगाया जाएगा॥ २८। तुम पवित्र पर्वत की रात का सा गीत गाग्रोगे धीर जैसे लेगा यहावा के पर्वत की श्रीर उसी से मिलने को जो इसाम्ल की चटान ठदरा है वामुली यजाते हुए जाते हैं घैसे ही सुन्दारे मन में भी श्रानन्द होगा ॥ ५०। पर यहावा ग्रपनी प्रतापवाली वासी मुनायमा थ्रीर जपना काप भडकांता थ्रीर खाम की ली से भस्म करता हुया थीर प्रचवड ग्रांधी पीर अति वर्षा थीर श्रोले गिरने के साथ श्रपना मुखवल<sup>1</sup> दिखाएगा । ३९ । श्रीर श्रश्यूर्यदेखा के भ्रञ्च की यक्ति से दार जाएगा यद वने सेंटे से मारेगा॥

<sup>(</sup>१) गूम में जमहा। (२) गूल में अपनी मुजा का उतरमा ।

इर। श्रीर जब जब यद्दोवा एस की मन ठाना दग्ड देगा तब तब साथ ही हफ श्रीर वीया बजेगी भीर वह हाथ वठा वकाकर उस की लगातार मारता रहेगा॥ इइ। श्रीर बहुत काल से फूंकने का स्थान तैयार किया गया है यह राजा ही के लिये ठहराया गया है यह लम्बा चौहा श्रीर गहिरा भी बनाया गया है वहां की चिता में श्राग्न श्रीर बहुत सी लक्कों हैं बहावा की संस जलती हुई गन्धक की धारा की नाई उस की सुलगाएगी॥

्र हैं। य उन पर जो मिस की सहायता पाने के लिये जाते हैं श्रीर घोड़ो का श्रासरा करते है श्रीर रघें पर भरोसा रखते. क्योंकि वे बहुत है ग्रीर सवारी पर क्योंकि विषाति वलवान दे पर इसारल को पवित्र की भार दृष्टि नही करते थै।र न यहावा की खाज मे लगते है। २। वह मी बुद्धिमान है खार दुख देगा थार सपने, यचन म टालेगा वह उठकर फ़ुक्रिमीया को घराने पर श्रीर अनर्घकारिया के सहायकों पर भी चढाई करेगा ॥ ३। मिस्री लोग तो ईश्वर नदी मनुष्य ही हैं थ्रीर उन के छोडे खात्मा नदी शरीर ही है स्रीर जब यहावा छाय बढाएगा तब महा-यता करनेदारे श्रीर सहायता चारनेदारे दोनों ठीकर खाकर गिरेगे थैंगर वे सब के सब एक सम बिलाय कारंगे॥ ४। फिर यद्याचा ने सुक्त से या कदा दे कि जिस प्रकार सिंद वा जवान सिद्ध प्रपने ब्राहेर पर गुर्राता दे। श्रीरं चाहे चरवाहे एकट्टे होकर उस के विषद्ध वही भीड लगाएं ताभी वह उन के वाल ये न घषराएगा न उन के की जारल के कारण दयेगा उसी प्रकार सेनायी का यहावा सिध्योन् पर्वत ग्रीर यस्थलेम् की पद्माङी पर युद्व करने की **उतरेगा॥ ५। पं**ख फैलाई दुई चिहियास्रो की नाई सेनाम्भो का यद्यावा यह्य सेम् की रह्या करेगा वह उस को रक्षाकरके बचाएगा थै। र उस को विन कूर ही र चहार करेगा ॥ ६ । हे इसार्शनया जिस के विक्ह

(1) मूल में उस पर नेपबाका द्यह रखेगा। (2) मूल में श्रीर लापकर। तुम ने भारी खलका किया उसी की श्रीर फिरा।

9। उस समय तुम लेगा सेने चादी की श्रपनी
श्रपनी मूर्तियों से जिन्हे तुम खनाकर पापी है। गये

है। चिन करेगो। द। तब अश्रूष्र उस तलवार से
गिराया जाएगा जो मनुष्य की नहीं वह उस तलवार
का कीर है। जाएगा जो श्रादमी की नहीं श्रीर यह
तलवार के सास्दने से भागेगा श्रीर उस की जवान
बेगार में पकड़े जाएंगे। ९। श्रीर उस की डांग

भय के मारे जाती रहेगी श्रीर उस की हाकिम
ध्वजा के कारण विस्मित होगे, यदीवा बिस की
श्रीन सिण्योन् में श्रीर जिम का भट्ठा यद्यलेम् में है

इसी की यह वाणी है।

रूपे स्वा एक राजा धर्मा से राज्य करेगा थार हाकिम न्याय से हुकृमत करेंगे॥२। ख्रीर एक पुरुष माना बायु से हिं हिंपने का स्थान श्रीर दीकार से खाड होगा वह माने। निर्जल देश में जल की नालिया थीर साने। तप्त भीने में वही ठांग की छाया होगा ॥ ३। श्रीर देखने हारा की ष्रांखें धुन्धली न होंगी थ्रीर सुनने-हारी की कान लगे रहेगे॥ १। ग्रीर उतावलीं के मन सान की बाते समर्केंगे थैंगर तुतलागेहारीं की क्षीभ फुर्ली से साफ बालेगी ॥ ५। मूक् फिर सदार न कहारमा श्रीर न ठम प्रतिप्रित कहा सारमा॥ द । क्यों कि मूढ ते। मूठता ही की बातें बे। जता ग्रीर मन मे अनर्थ हो को बाते गढ़ता रहता है कि बह बिन मिक्त के काम करे श्रीर यहावा के विष्ट्र भूठ करे थ्रीर मूखे की मूखा ही रहने दे थ्रीर प्यावे का जल रोक रक्को ॥ छो ठम को उपाय बुरे हे। ते हैं यह दृष्ट युक्तियां करता है कि जब दरिद लोग ठीक विलिते हों तब भी नम्नों की उस की मुठी वाती में -फसार॥ द। पर उदार ते। उदारता ही की युक्तियां निकालता है यह ता उदारता के कारण स्थिर रहेगा 🛚

र। हे सुखी, स्त्रिया उठकार मेरी सुना हे निश्चित्स (१) मूल में गहिरा करके। (२) मूल में जिन्हें सुग्हारी

साय ।

स्तियो मेरे वचन की ग्रीर कान लगाग्री॥ १०। है निश्चिन्त स्त्रिया घरस दिन से प्रधिक सुम विकल रहे। बी क्यों कि ती हने की दाखन है। बी खीर न किसी भाग्ति के फल राय लगींगे ॥११। रे सुदी स्त्रिया प्रस्पराची है निश्चिन्त स्त्रिया विकल हा अपने श्रापने वस्त्र उतारकर श्रापनी श्रापनी कमर मे टाट कासे।॥ १२। लेगा मनभाक खेता थ्रीर फलवन्त दाखलताश्री के लिये छाती पीटेंगे ॥ १३ । मेरे लेगों के वरन इलसनेदारे नगर के सब दर्प भरे घरों से भी माति मांति के कटीले पेड उपनेशे॥ १८। क्योंकि राज-मवन त्यामा जाएमा कोलाइल से मरा नगर सुनसान हो जाएगा थीर पहाडी थीर पहरयो का घर सदा के लिये मार्दि थीर घने ले गदद्दों का विदारस्यान थ्रीर घरैसे पशुयो की चराई तब सो बना रहेगा. १५। जब सो ग्रात्मा ऊपर से एम पर उग्रहेला फलदायक बारी वन न गिनी जाग ॥ १६। तय उस जगल मे न्याय घरेगा थैर उस फलदायक घारी मे धर्म्म रदेशा॥ १७। श्रीर धर्म का फल शान्ति श्रीर उस का परिकास सदा का चैन स्रीर निश्चिन्त रहना होगा। १८। थै।र मेरे लोग शाति से नि श्वना रहने के स्थानों में थै।र सुख थै।र विश्वाम के स्थानों मे रहेंगे॥ १९। पर खोले शिरींगे खीर यन के यूध नाश दोंगे थीर नगर पूरी रीति से चौपट हो जारगा॥ २०। क्या दी घन्य दी तुम लेगा जी सब जलाशयों के पास बीच बाते ग्रीर वैका ग्रीर गटिं। को चलाते दे। ॥

३३ हाय हुम लुटरे पर जा लूटा नहीं गया हाय तुम विष्यामधाती पर जिस के साथ विश्वासघात नहीं किया गया जव तू लूट चुको तब तू लूटा चारगा श्रीर सब तू विश्वास-घात कर चुके तब तेरे साथ विश्वासघात किया काण्या ॥ २। हे यहावा हम सोगो पर अनुग्रह कर क्योंकि इस तेरी ही बाट जाहते ग्राये हैं तू सार भार का उन का मुखबल श्रीर चंकट के समय एमारा

च्छारकर्ता ठद्दर ॥ ३ । एत्लख सुनते घी देश देश के लाग भाग गये तेरे उठने पर खन्यजातियां तितर वितर हुई ॥ ८ । श्रीर जैसे टिड्डिया चट करती हैं वैसे ही तुम्हारी लूट चट किस कारगी स्रोर कीसे टिड्डिवां टूट पहतीं घं वैमे धी वे उस पर टूट पईंगे॥ ५। यदेखा मदान् हुया है वद अबे पर रहता है उस ने चिष्ये।नुका न्याय श्रीर धर्म से परिपूर्ण किया है। ६। थ्रीर च्हार थ्रार युद्धि श्रीर ज्ञान की यह-तायत तेरे दिना का खाधार है। गी श्रीर यहाया का भय उस का धन देशा॥

 मुना उन के क्रूरकीर वाहर चिल्ला रहे हैं स्थि के दूत विलक विलक रे। रहे है ॥ ८। राजमार्ग सुनसान पर हैं बाब उन पर बठाही नही चलते उस ने घाचा को टाल दिया उम ने नगरी की सुल्क जाना उस ने मनुष्य की क्छ न समभा ॥ ९ । प्राचियी न कार कीर जंगल फलदायक वारी न वने कीर विलाय करती छीर मुर्फा गई है लवानान कुरहला गया श्रीर उस पर सियाती का गई है शारीन महभूमि के समान दे। गया थार वाशान् श्रीर कर्मन मे , पतमाड़ थे। रहा है।। १०। यहीया कद रहा है कि श्रव में उठ्ठाा श्रव में श्रपना प्रताप दिखाना। अय में मदान् ठएच्या ॥ १९ । तुम्हे मूखी घास का ग पेट, रहेगा तुम भूमी जनेगी तुम्हारी मांस आग है। की हुम्दे भस्म करेगी ॥ १२ । देश देश के लेग फुंके ' दूर चूने के समान दे। जाएँगे फीर कटे हुए कटीले ' पेंडों की नाई याग में जलाये जाएंगे ॥

**५३। दे दूर दूर के ले। ग्री सुनी कि मै ने क्या किया** हैं और सुम भो जो निकट है। मेरा परक्रम जान ले। ॥ 98। सिग्यान् में के पापी थरधरा गये भक्ति हीनें की कपक्षी लगी है दम से से कीन प्रचल्ह ग्रागके साथ रद सकता हम में से कीन इस प्राप्त के साथ रह सकता के। कभी न युक्तेगी ॥ १५। जे। धर्म से, चलता थार सोधी वातें वालता थार बन्धेर के लाम, से घिन रखता श्रीर घूस नही लेता सीर द्रान की, वात मुनने से कान वन्द करता श्रीर खुराई देखने से श्रांख मूंद लेता है, १६। यही कवे स्थाना में यास

<sup>(</sup>१) नूस में गदहा की पैर नेजती।

<sup>(</sup>१) मूल में प्रापने की कवा करूगा।, (२) मूल में पूर यारमने से प्रापने हाथ महक देशा ।

कभी न देशाी ।। १९। तू अपनी आखी से राजा की चस की मुन्दरता में निशरेगा थीर लम्बे चै। हे देश को देखेगा ॥ ९८ । तू भय के दिनों की स्मरण करेगा कर का गिननेहारा खार तीलनेहारा कहा रहा गुमाठी का गिननेदारा कक्षां रक्षा ॥ १९ । तू उन निर्देय सारों का न देखेगा खिन की कठिन भाषा तू नहीं समकता थीर विन की लडबहाती जीभ की तू नहीं ब्रुकता ॥ २० । इसारे पर्व के नगर वियोन् पर हाष्ट्र कर तू खपनी खारी से यस्थासेस् की देखेगा कि घर विधास का स्थान थीर गेसा तस्त्र है जी कसी शिराया न जारशा थार जिस का कोई ट्रंटा कभी उखाडा न जाएगा फ्रीर कोई रस्सी कभी न ट्टेगी ॥ २१। थै।र यहां महाप्रतापी यहावा हमारी थार रहेगा से वहुत बड़ी घड़ी नदियों थीर नहरीं का स्थान ऐसा चिस में डांडवाली नाव न चलेगी श्रीर न शामायमान खहाब उस की पास होकार सारगा ॥ २२। क्योंकि यहावा एमारा न्यावी यहावा दमारा दाकिम यदेखा दमारा राजा है घटी दमारा चहार करेगा ॥ २३ । तेरी राम्खिया कीली दुई वे मस्तुल की जडको दृढन कर सक्ते थीर न पाल को चेठा सके तय यही लूट कीनकर वाटी गई लुग है लेगा भी लूट के भागी हुए।। २४। श्रीर की ई निद्यामीन कदेशों कि में रोशी हू थीर की लेशा इस मे रहेगे उन का अधर्मा दमा किया जारगा॥

३४. हे जाति जाति के छे।गो सुनने के। निकट ग्राम्य ग्रीर हे राज्य राज्य के लेखी। ध्यान से मुना पृण्यिकी थीर की कुछ उस में दै बरात भीर जो कुछ उस में उत्पन्न दीता दें से सुने ॥ २। यद्याया सद्य आतियों पर कीप कर रहा ये बीर उन की सारी सेना पर उस की जलजलाइट भहकी हुई है उस ने उन का सत्यानाय विया श्रीर

करेगा घर ठागो से की गढ़ें। में भारण सिये पूर | उंदार दीने की हो इ दिया दे ॥ ३। उन मे के मारे रहेगा उस की राठी मिलेगी थीर पानी की घटी हुए फैंक दिये जाएंगे थीर उन की लायों की दुर्गेंध चठेगी थै।र उन के लेाहू से पदाड़ गल जारंगे ॥ ४। थार बाकाश में का सारा गण जाता रहेगा श्रीर श्राकाश कागव की नाई लपेटा जाएगा श्रीर जैसे दाखलता या खजीर के युद्ध के पत्ते मुर्का मुर्काकर जाते रहते है यैसे ही उस का सारा गण ध्रंघला होकर जाता रदेगा ॥५। क्योंकि मेरी तलवार खाकाण में पीकर तुप्त हुई देखे। यह न्याय करने की एदे।स् पर श्रीर उन पर पहेंगी जिन पर मेरा खाप है। इ। यहावा की सलवार लाह से भर गई वह चर्ची से श्रीर भेड़ों के बन्नों श्रीर यकरा ये लाष्ट्र वे श्रीर मेढ़ों के गुर्दी की चर्ची वे तुप्त एई दे क्योंकि बीसा नगर में यदीवा का रक यद्य थाँर रदीम् देश में बढा संदार है॥ १। श्रीर उन की संग वनैले थार घरेले वैल थार संद्रागर सारंग थार उन की भूमि लीषू से इन्क जाएगी थीर घडांकी मिट्टी चर्यों से प्रघारगी ॥ ८। क्योंकि पलटा लेने को यदे। घाका एक दिन थ्रीर स्थियोन् का मुकट्टमा सुकाने के लिये घटला देने की एक घरस उर्राया हुया है॥ ९। ग्रीर स्देस् की नदियां राल में ग्रीर उस की मिट्टी ग्राधक से घदल जागगी सौर उसकी भीम जलती हुई राल वन जाएगी ॥ १० । वह रात दिन न युभेगी उस का धूर्या सदा से। उठता रहेगा वह युगयुग रजाड पडा रहेगा सदा लें के। ई उस में से होक्कर न चलेगा॥ १९। उस में धनेशपत्ती खीर साही पाये चारंगे भार चल्लू खार कीव्ये का वर्षरा देशा थीर घट उस पर गड़बड की डीरी थीर सुनसानी का साष्ट्रला तानेगा ॥ १२ । वदा न तो रईस देंगी ग्रीर न ऐसा को ईस होगा जो राज्य करने को ठद्दराया जार थीर उस के सारे दाकिमों का अन्त होगा॥ १३। ग्रीर उस के महला में कटीले पेड ग्रीर गड़े। में विच्छ पे।धे थीर काड़ उगेगे ग्रीर वह गोदहों का वायस्यान शार शतर्मुगी का क्षांगन देा खारगा ॥ १४ । यदा निर्जल देश के बन्तु विवारी के था मिलकर वर्षेने थीर रीक्षार जन्तु एक

<sup>(</sup>१) मूस में घस का पामी घटल रे।

<sup>(</sup>३) मूल ने गरिरे हाउवासे साग।

<sup>(</sup>१) मूल ने पत्थर।

<sup>(</sup>२) मूस में युसाया।

दूंचरे के। धुलाएंगे थार वहां लीलीत् नाम जन्त् वासस्थान पाकर चैन से रहेगा॥ १५। वहां सांपिन वाग्वी चन अगड़े देकर उन्हें सेवेगी श्रीर अपने नीचे बटार लेगी धार बद्दां गिद्धिने अपनी अपनी साधिन के साथ रक्षट्री रहेगी॥ १६। यहावा की पुस्तक में कुंक्कर पढ़े। इन से से एक भी विन श्रापे न रहेगी श्रीर न विना साधिन द्वागी क्योंकि में ने अपने मुद्द मे यह बाजा दिई थार उसी के बातमा ने उन्दे म्कट्टा किया है॥ १०। स्रीर उसी ने उन के लिये चिट्टो डाली थीर उसी ने अपने दाय से होरी डालकर चस देश की उन के लिये बांट दिया है और यह सदा हो इन का बना रहेगा और वे पीठी से पीठी ले। उस में घरे रहेगे॥

३५. जंगल थेर निर्जल देश प्रफुद्धित होगे थेर मरुभूमि मगन

द्दाका केपर की नाई फूलेगी॥ २। यद ती श्रत्यन्त प्रफ़ुद्धित दोगी थार यानन्द के साथ जयजयकार करेगी उर की शिभा खटाने। नुकी सी दागी पीर वह कर्मेल् खार शारान् के तुल्य तेनामय देा जाएगी वे यदीवा की ग्रामा और हमारे परमेश्वर का तेज रेखेंगे 1

३। ठीले दाघी की दृढ थीर घरघराते घुटनें को स्थिर करे। ॥ ४। घघराने हारें। से करे। कि दियाव बांधा मत हरा देखा तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने को स्ररम परमेश्वर के ये। उस सदला लेने की सारगा वही बाकर सुम्हारा चढ़ार करेगा ॥ ५ । तब अन्धी की खांखें खोली सारंगी खीर वहिरा के कान भी खे। वे चौरंगे॥ ६। तब लगडा दरिया की सी चै।कड़ियां भरेगा थै।र गूगे प्रपनी स्त्रीभ से सय-जयकार करेगे थ्रीर जंगल में जल के सेति फूट निकलोगे थ्रीर । ससमूमि में नितयां यहने सनेंगी ॥ छ । थीर मृगतृक्का ताल वन जाएगी थ्रीर मूखी मूमि में मोते पूटेंगे थीर जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं चय-में घास ग्रीर नरकट ग्रीर सरकंडे होंगे।

(१) मूल में अपनी खाबा में।

उस का नाम पवित्र मार्ग देखा की ई जश्ह जन उस पर से न चलने पाएगा वह तो उन्हों के लिये रहेगा थै।र उस मार्ग पर जी चर्लेंगे से जाहे मुर्फ भी दें। तीभी भटक प जारंगे॥ ९। वदां सिंद न द्वागा और कार्च दिंगक जन्तु चढ्ने न पारगा रेगे वर्षा मिलींगे नहीं पर छुडाये पुर साग उस में चलीते ॥ १० । श्रीर यहाया के इन्हाये दूर स्तात लैटिकर जयनयकार करते हुए विय्योन् मे आएंग्रे थीर उन के सिर पर सदा का ज्ञानन्द होगा वे दर्प थीर स्नानन्द पाएंगे थीर भेक्त थीर सम्ब्री सांस का लेना जाता रहेगा ॥

३६ हिज्कियाह् राजा के वैद्य वे व्यास में प्राम्य के

राजा सन्वेरीय ने यष्ट्रदा के सब गढ़वाले नगरीं पर चढ़ाई करके ेउन की ले लिया॥ २। खीर क्राश्रूर् को राजा ने ख्याको की वही येना देकर लाकीश में यदशहेम् के पास हिल्कियाह राजा के विक्ट भेज दिया श्रीर घट उपरले पे।खरे की नाली के पास धोवियों के खेत की सहक पर जाकर खड़ा हुया ॥ ३। तव हिल्कियाह का पुत्र श्रवाकीम् जा राजघराने के काम पर या श्रीर श्रेंहा जी मत्री या ग्रीर प्रासाप् का पुत्र येथ्याद की इतिहास का लिखनेद्वारा या ये तीनां उस से मिलने की बाहर निकल , गये॥ ४ । रख्शाके ने उन से कदा दिज्-कियाष्ट्र से कक्षा कि मदाराजाधिराज श्रम्भूर् को राजा यें करता है कि तूयह क्या भरामा करता दै॥ ५। मेरा कादना यह दैकि युद्व के लिये पराक्रम थीर युक्ति केवल वात ही वात है सब तू किस पर मरोसा रखता है कि तू ने सुभा से वलवा किया है॥ ६। सुन तूती उस कुछले हुए नरकट प्रार्थात् सिख पर भरोसा रखता है उस पर यदि कोई टेक लगाए उस के द्वाय में चुभका हिरेगा। मिस्र का राजा फिरोन अपने सब भरासा रखनेहारी के लिये ऐसा द। श्रीर वहा एक चडक व्यर्थात् मार्ग देशा थीर दी दीता दे॥ । फिर यदि तू मुक्त से कहे कि हमारा भरासा श्रपने परमेश्वर ग्रहावा पर है ते। क्या यष्ट यदी नहीं है जिस के जंबे स्थानें। श्रीर वेदियों को दूर करके यहूदा खीर यस्शलेस के सोगों से कहा कि सुम इसी घेदी के साम्दने दब्डयत् करना ॥ ८ । से अय मेरे स्यामी अभ्भूर् के राजा के पास कुछ यन्धव रख तय में तुभे दी एजार घोडे दूंगा वया तू उन पर सवार चळा सकेगा कि नहीं ॥ (। फिर तू मेरे स्थामी के क्वांटे से क्वांटे कर्माचारी का भी कहा नकारकर क्योकर रधीं बीर सवारीं के लिये मिस पर भरेग्सा रखता है। १०। क्या में ने यहावा के विना कर इस देश की रबाडने के लिये चढ़ाई किई दै यदीया ने मुक्त से कहा है कि उस देश पर चढ़ाई फरफे उसे उसाड दे। १९। तब एरवाकीम् श्रीर श्रीदा श्रीर योष्टाद ने रव्याके से कहा अपने दासों से अरामी भाषा मे यारी कर क्योंकि इस उसे समभते हैं थीर हम से ण्डदी भाषा में शहरपनाद पर वैठे दूर लेगों के सुनते वाते न कर॥ १२। रघ्याको ने कदा वया मेरे स्यामी ने मुक्ते तेरे स्वामी दी के वा तेरे दी पास ये यार्त करने की भेका दे वया उस ने मुक्ते उन लोगी के पास नहीं भेजा को शहरपनाइ पर बैठे हैं इस लिये कि तुम्दारे संगं उन की भी श्रापनी विष्ठा स्त्राना थीर अपना मूत्र पीना यहे ॥ १३ । तय रय्-शाके ने खडा दी यहूदी भाषा में कर्ने शब्द से कहा महाराखाधिराज प्रश्रार् के राजा की याते सुने।॥ १४। राजा यें कहता है कि दिल्कियाद तुम की मुलाने न पार क्योंकि बह तुम्हे बचा न सकेगा ॥ १५। श्रीर दिल्कियाइ सुम से यह कदकर यहे। वा पर भी भरासा कराने न पाए कि परीवा निश्चय दम को वकाण्या थार यह नगर वाश्यूर के राजा के वर्ष मे न पड़ेगा ॥ १६ । दिल्कियाट् की मत मुना काशूर्का राजा कहता है कि भेट मेलकर मुक्ते प्रसन्न करी श्रीर मेरे पास निकल प्रास्त्री तब श्रापनी श्रापनी दास्त्रलता ग्रीर ग्रंजीर के ग्रुस के फल साम्री श्रीर प्रापने प्रापने कुरु का पानी पीक्षी ॥

१७। पीके में खाकर तुम को रेसे देश में से जाजंगा जा सुम्दारे देश के समान स्नाल सार नये दाख-मधुका देश, राष्टी धीर दाखवारियों का देश है। १६। ऐसान द्वाकि दिज्जिकस्पाद्यदक्षदकर तुम की यदकार कि यदीया दम की यदारगा। वया और कातियों के देवताओं ने अपने खपने देश को अभूगर्के राजाके दाय से ख्याया दै॥ १९ । इसात् बीर अपीद् के देवता कदां रहे सर्पर्वेम् के देवता कर्रा रहे वया उन्हों ने शोमरीन् की मेरे राध से यचाया ॥ २० । देश देश के सब देयतायों में से ऐसा कीन है जिस ने खपने देश की मेरे दाश से यचाया है। फिर वया यहीया यहशस्य की मेरे हाथ से यशाएगा॥ २९। पर ये चुप रहे श्रीर उस की उत्तर में एक द्यात न कही क्यों कि राजा की रेसी ष्राचा घी कि उस की उत्तर न देना॥ २०। तब विविक्याद् का पुत्र परवाकीम् जा ,राजघराने की काम पर या बीर शेवा का मन्त्री या श्रीर खासाप् का पुत्र योखाइ की इतिहास का लिखनेदारा था इन्दों ने दिन्कियाद के पास यस्त्र फाड़े दुर जाकर रवृशाके की वाते कर सुनाई ॥

त्र व दिल्कियाह राजा ने यह सुना तय यह अपने वस्त्र फाड़ टाट खोळकर यहावा के भवन में गया ॥ २ । और उस ने एस्याकी स को जो राजध्राने के काम पर धा और ग्रेमा मंत्री को और याजकों के प्रश्नियों को जो स्वय टाट खोळे हुए थे खामी स के पुत्र यशायाह नवी के पास भेज दिया ॥ ३ । उन्हों ने उस से कदा दिल्कियाह यों कहता है कि साज का दिन संकट खार उल्हों बीचा निन्दा का दिन है, बच्चे जमने पर हुए पर जननी को जनने का बल न रहा ॥ 8 । य्या जानिये कि सेरा परमेश्वर यहावा रव्याक्षे की खातें सुने जिसे उस के स्वामी खाशूर्-के राजा ने जीवते परमेश्वर की निन्दा करने को मेंजा है सीर जी वार्त सेरे परमेश्वर यहावा ने सुनी है उन्हों

दपटे से। तू इन वसे हुओं के लिये जी रह गये हैं

<sup>, (</sup>१) मूल में कर्मधारियों में से एक क्षथिपति का भी गुड़ फेरके। (२) मूल में मेरे साथ प्राधीर्याद करे।

प्रार्थना कर ॥ ॥ । से दिल्कियाह् राजा के कर्म-चारी यशायाह् के पास खाये ॥ ६ । तब यशायाद् ने उन से कहा अपने स्वामी से कहा कि यहावा यो कहता है कि जो वचन तू ने मुने हैं जिन के द्वारा प्राथ्यूर् के राजा के जनों ने मेरी निन्दा किई है उन के कारण मत डर ॥ ७ । सुन में उस के मन मे प्रेरणा करंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर खपने देश की लीट जार थीर में उस की उसी के देश में तलवार से मरवा डालुगा ॥

द। से रव्याने ने लै। टकर अञ्गूर्के राजा की लिङ्गा नगर से युद्ध करती पाया क्योंकि उस ने सुना या कि वह लाकी शुक्षे पास से सठ गया है ॥ ९। **बी**र **च्य ने क्रूण् के** राजा तिर्दीका के विषय यद युना कि वद मुक्त से लड़ने की निकला दै तब उस ने हिल्कियाद् के पास दूतीं की यह कहकर भेजा कि, १०। तुमं यहूदा के राजा हिज्कियाह से यो कहना कि तेरा परमेश्वर जिस का तू मरासा करता दैयद कदकर तुमें धोखान देने पार कि यक्शलेस् अञ्गूर् के राकाके वश मे न पड़ेगा॥ १९। देख तूने ती सुना है कि अञ्जूर के राजाओ ने सब देशों से कैसा किया है कि उन्हें शत्यानाश ही किया है फिर क्या तू खचेगा॥ १२ । गोजान् थीर द्वारान् थीर रेवेष् थीर तलस्वार् में रहनेहारे रदेनी जिन जातिया को मेरे पुरुखाओं ने नाश किया क्या उन में से किसी जाति की देवताओं ने उस की खचा लिया॥ ५३। इमात् का राजा ख्रीर खर्पाद् का राजा थ्रीर सर्पर्वेम् नगर का राजा थ्रीर देना बीर<sup>।</sup> इट्या के राजा ये सब कहां रहें ॥ प8 । से इस पत्री को हिज्कियाह ने दूती के हाथ से लेकर पढ़ा सब यदोवा के मधन में जाकर पत्री की। यद्दीवा के साम्हने फैला दिया, १५। श्रीर यद्दीवा से यह प्रार्थना किई कि, १६। हे सेनास्त्रों के यदीवा चे कबवी पर विराजनेहारे इसारल् के परमेश्वर पृथिवी के सारे राज्यों के जपर केवल तू ही परमे-प्रवर है आकाश थीर पृधिवी की तूची ने बनाया है॥ १९ । हे यहावा कान लगाकर सुन हे यहावा

४९। तद्य खामीस् के पुत्र यशायास् ने हिज्-कियाद् के पास यद कदला भेला कि इसारल् का परमेश्वर यद्यावा यों कदता दें कि तू ने जा प्रश्रूर के राजा सन्देरीय के विषय मुक्त में प्रार्थना किई है, २३। से। उस के विषय में यहाया ने यह खत्रन कदा दै कि सिय्योन् की कुमारी कन्या तुक्ते सुच्क जानती श्रीर ठट्टीं में उड़ाती है यहशलेस् की पुत्री तुम पर सिर दिलाती दै॥ २३। तूने स्नामधराई थीर निन्दा कि ई दै सा कि स की विन ई दै थीर तू ने। बड़ा बे।ल बे।ला ग्रीर घमण्ड किया है से। किस के विषद्ध किया है इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध तूने किया है। २४। अपने करमेचारियों के द्वारा हू ने प्रभु की निन्दा करके कदा है कि यहत से रथ लेकर में पर्वता की चोटियों पर वरन लखा-नान् के बीच तक चढ़ आया हूं सा में उस की जंचे जंचे देवदाक्यों थे।र श्रच्छे श्रच्छे सनीयरी की काट हालूंगा थार उस के दूर दूर के इंचे इंचे स्थानों में थीर उस के बन में की फलदाई बारियों में घुषूंगा॥ २५ । में ने तो खुदवाकर पानी पिया थ्रीर मिस की नहरों में पाछ धरते ही उन्हें सुखा डालूंगा ॥ :६ । यया तू ने नधीं सुना कि प्राचीन काल से में ने यही ठहराया श्रीर सगसे दिनी से इस की तैवारी किई घी से प्रव में ने यह पूरा मी किया है कि तू गठवाले नगरा की खबडदर ही

आंख खोलकर देख थार सन्देरीझ के सारे यसनी की सुन ले जिस ने जीवते परमेख्वर की निन्दा करने की जिस मेजा है। १८। है यहोवा सच ती है कि अश्रूर के रावायों ने सब जातियों के देशें की उजारा है, १९। थार उन के देवतायों की याग में की का है व्योंकि ये ईख्वर न ये वे मनुष्यी के बनाये हुए काठ थार पत्थर ही के ये इस कारण वे उन की नाथ करने पाए। २०। से अब हे हमारे परमेख्वर यहोवा हू हमें उस के हाथ से बचा कि पृथियों के राज्य राज्य के लोग जान से कि केवल तू ही यहोवा है।

<sup>(</sup>१) नूस ने प्रावेना एटा !

<sup>(</sup>९) नूल में सब देशे। कीर चन की भूमि को। (२) मूल में अपनी भार्ले कपर की ग्रीर उठाई।

खराडकर कर दे। २०। इसी कारण उन में के रहनेहारे। का चल घट गया वे विस्मित थार लिजत दृए वे मैदान के क्रांटे क्रांटे पेड़ी थीर दरी घास थीर इत पर की घास थीर ऐसे खनाज के समान दे। गये के। बढ़ने से पहिले ही सूस जाता है।। २८। में ते। तेरा घैठा रहना थीर कुच करना थीर लाट स्राना जानता हूं स्रीर यह भी किं तू मुक्त पर खपना क्रोध भडकाता है। २९। इस कारण कि तू मुक पर खपना क्रोध भड्काता ख्रीर तेरे ख्रीभमान की बातें मेरे कानों में पड़ी है मै तेरी नाक में नकील हालकर थीर तेरे मुद्द में खपना लगाम लगाकर बिस मार्ग से तू प्राया दे उसी से तुमे साटा दूंगा ॥ ३०। थीर तेरे लिये यह चिन्ह दोगा कि इस वरस ता तुम उसे खायोगो जा याप से याप समे यार दूसरे धरम उस से की उत्पन्न है। सी खाष्णागे थीर तीसरे वरस बीज बाने श्रीर उसे सबने पास्रोगे दाख की यारियां लगाने थीर उन का फल खाने पायोगी। ३१। श्रीर बद्दा के घराने के बचे दुए लेगा फिर सरु पकड़ेंगें थीर फर्लेगे भी ॥ इर<sup>ें</sup>। क्योंकि यर-श्रलेस् में से वसे हुण श्रीर सिग्रीन् पर्वत से भागे हुए साम निकर्तमें सेनायों का यदावा प्रपनी जलन के कारक यह काम करेगा ॥ ३३। सा यहावा षाश्रार को राजा को विषय में यो कचता है कि वह दस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा ग्रीर न घट काल लेकर इस के साम्हने प्राने या इस के विकह दमदमा खनाने पामगा । ३४ । जिस मार्ग, से वह खाया उसी से घट लाट भी काएगा ख़ीर इस नगर में प्रवेश न करने पारगा यदे। वा की यदी वा गी दै॥ ३५ । थीर मै अपने निमित्त सीर अपने दास दासद के निमित्त इस नगर की रवा करके बचाकगा॥

३६ । से। यहाव्या के दूत ने निकलकर प्रश्यारिया
 को कावनी में एक लाख पचासी दकार पुरुषों की।

मारा श्रीर भीर की लख लोग सबेरे उठे तब क्या देखा कि लोग ही लोग पड़ी हैं ॥ ३०। से अम्मूर् का राजा सन्देरीव चल दिया श्रीर लाठकर नीनवे में रहने लगा ॥ ३८। वहा वह अपने देवता निसेक् के मन्दिर में दखडवत कर रहा था कि उस के पुत्र अद्भमें हेक् श्रीर भरेंसेर् ने उस की तलवार से मारा श्रीर अरारात् देश में भाग गये श्रीर उसी का पुत्र स्वर्ट होन् उस के स्थान पर राज्य करने लगा ॥

३८. उन दिनों में दिल्लियाद ऐसा रेगाी दुष्पा कि मरा चाहता था खीर श्रामीस् के पुत्र यशायाद् नक्षीने चस के पास जाकर कहा यदावा या कहता है कि अपने घराने के विषय की थाजा देनी ही सी दे स्थोंकि तून यचेगा मर जाएगा ॥ २। तय छिज्जियाछ ने भीत की स्रोर मुंद फेर यदीवा से प्रार्थना करके कहा, ३। दे यदे। या में विनती कारता हूं स्मरण कर कि मे सञ्चार्च श्रीर खरे मन से स्रपने के। तेरे सन्मुख जानकर चलता श्राया हूं जो सुभी अच्छा सगता है सोई में करता श्राया हूं, तब हिल्कियाह बिलक बिलक राया॥ ४। तब यहावा का यह वचन यशायाद् के ,पास पहुंचा कि, ५। साकर हिल्-क्रिप्पाद से कद कि तेरे मूलपुरप दाकद का परमेश्वर यदावा यो कहता है कि में ने तेरी प्रार्थना सुनी ख़ीर तेरे खांसू देखे है सुन में तेरी आयु पन्द्रह वरस कीर वका दूरा।॥६। श्रीर श्रामूर के राजा के छाथ से में तेरी शीर इस नगर की रेसा करके यचार्जाा ॥ ७ । श्रीर यदीया जी श्रपने इस कहे दृश् वचन की पूरा करेगा इस बात का तेरे लिये यदेशवाकी स्रोर से यह चिन्द देशा कि, दा मे ध्रवधडी की काया की की आदाल की ध्रवधड़ी में ठल गई दै दस अंग पीके की स्नार हीटा दूंगा से। क्वाया दस श्रम जी यह कल चुकी यी लैटि गई॥ ,

र। यदूदा को राजा दिज्जिया हुने जी लेख

<sup>(</sup>१) मूल में दोता। (२) मूल में भीचे की धीर णहा। (३) मूल में जपर की खीर फर्लेंग। (৪) मूल में देनात्री। के बहे।वा की जलन यह करेगी।

<sup>(</sup>१) मूंस में तेरे साम्हने ।

चस समय लिखा जन्न यह रोगी द्वाकर चगा है। गया था सा यह है॥

१०। में ने कहा या कि अपनी आयु के वीचे। श्रीच अधीलोक के फाटकों में प्रवेश करेगा। श्रोंकि मेरी श्रेप आयु हर लिई गई है। १९। में ने कहा या में याह् की फिर न देखेंगा जीते जी में याह् की न देखने पाढांगा

मे परलेक्क्यासियों का साधी द्वाकर मनुष्यो की फिर न देख्या।

पर । मेरा घर चरवा है के तब्र की नाई उठा लिया गया

में ने खुननेहारे की नाई खपने खीवन की लपेट दिया वह मुक्ते ताने से काट लेगा एक ही दिन में तू मेरा खन्त कर डालेगा ॥ १३। में भेर लीं खपने मन की शान्त करता रहा वह सिंह की नाई मेरी सब हाहुयां की तोड़ता है

यक ही दिन में तू मेरा खत कर डालेगा॥
पष्ठ। में सूपाचेने बा सारस की नाई च्यू च्यू
करता

थीर पियह क की नार्च विलाप करता था मेरी श्रांखें कपर देखते देखते रह गर्च

हे यहाचा मुक्त यर खन्धेर हा रहा है तू मेरा जामिन हा॥

ि । में क्या कडू उस ने मुक्त से कड़ा छै।र किया मीडि

मैं जीवन भर जीव की कडुवाइट के साथ दीनता से चलता रहेगा॥

१६ । हे प्रमु इन्हीं वातीं से लेगा बीते है और इन सभी से मेरे खात्मा का बीवन होता है

चे। तू मुक्ते चंगा करके जिलाएगा।।

पठ। देख धान्ति ही के लिये मुक्ते बही
कड़्याहर मिली

थीर तू ने रनेष्ट करके मुक्ते विनाश के गड़ हे से

क्यों कि तू ने मेरे सब पापों की श्रपनी पीठ के पीड़े कर दिया था।

१८। श्रघ्ने।स्रोक्ष से तेरा धन्यवाद नहीं करता न मृत्यु तेरी स्तुति करती है

को कबर में पड़े हैं चे। तेरी सञ्चाई की प्राणा नहीं रखते।

नहा रखत ॥

१९ । जो बीता है से इं तेरा धन्यवाद करता

है जैसा में खाज कर रहा हू

पिता पुत्रों की तेरी स्ट्राई जताता है ॥

२० । यहावा मेरा स्ट्रार करने की तैयार हुआ से हम जीवन भर यहावा की मधन में

तारवाले वाकी पर अपने रचे हुए गीत

२९ । यथाया इन ते। कहा था खंबीरें की एक पे। लोड से कि हिंदी किया इके दुष्ट की दे पर दांधी जाए तब बह खंबेगा ॥ २२ । श्रीर हिंदी किया इने पूछा था कि इस का क्या चिन्द है कि में बहाधा के भवन की फिर जाने पाऊंगा ॥

दे उस समय बलदान् का पुत्र मरोदक् वलदान् की बाबेल् का राजा या उस ने हिल्कियाह् के रेगो होने छीर फिर वंगे हो जाने की चर्चा सुनकर उस की पास पत्री छीर भेट भेजो ॥ २। इन से हिल्कियाह् ने प्रस्त्र होकर उन की खपने जनमोल पदार्थों का भगडार छीर चांदी छीर सेना छीर सुगध द्रव्य छीर उत्तम तेल खीर खपने हिण्यारों का सारा घर छीर छपने भगडारों में जी जी बस्तुर्थ थी से सब दिखाई, हिल्-कियाह् के भवन छीर राज्य भर में कीई हैसी बस्तु न रही जी उस ने उन्हें न दिखाई हो ॥ ३। तब प्रधा-याह् नदी ने हिल्कियाह् राजा के पास जाकर पूका वे मनुष्य क्या कह गये छीर कहां से तेरे पास आये थे हिल्कियाह् ने कहा वे ती हूर देश से स्प्रधात् बाबेल् से मेरे पास आये थे ॥ ४। फिर उस ने पूका तेरे भवन में उन्हों ने क्या क्या देखा है हिल्कियाह्

<sup>(</sup>१) मूल में मीन में। (२) वा नेरी आयु। (३) नूल में दिन से रात ले।

<sup>(</sup>१) मूल में फेंक। (२) मूल में जीवता क्षीवता। (३) मूल में भेरे।

देखा मेरे भगड़ारा में काई रेसी वस्तु नहीं जा में मुर्भा जाता है पर हमारे परमेश्वर का ववन सदा ने उन्हें न दिखाई हो॥५। यशायाद ने हिल्कियाद लें ब्रटल रहेगा॥ में कहा मेनाग्रों के यहावा का यह वचन मुन ले। ६। ऐसे दिन यानिवाले हैं जिन में जा कुछ तेरे भवन में है थ्रीर की कुछ तेरे पुरुखायों का रक्खा हुआ आज के दिन लों तेरे भण्डारी में है से सब वावेल की उठ बारगा यहीवा यह कहता है कि कोई वस्तुन बचेगी ॥ ७ । थीर जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हों उन में से भी कितनें को वे बन्धु-षार्द में ले जाएंगे थैंार वे खेखे वनकर वावेल के राजभवन में रहेंगे॥ ८। हिल्कियाह ने यशायाह से कहा प्रदेशवाका व्यवन को तूने कहा है सो भला ही है फिर उस ने कहा मेरे दिनों में ते। शान्ति श्रीर सञ्चाई वनी रहेगी॥

80. तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है कि मेरो प्रजा की शांति दे। शान्ति ॥ २। यस्शलेस् से शान्ति की वाते कहे। श्रीर उस से पुकारकर कहा कि तेरी कठिन सेवा पूरी दुई है तेरे प्रधर्म का दण्ड ग्राोकार किया गया है श्रीर यहावा के छाथ चे तू अपने सव पापें। का दूना दग्ह पा चुका है।।

यदेखा का मार्ग सुधारी दिमारे परमेश्वर के लिये तराई भरी जाए थीर हर एक पहाड़ थीर पहाडी गिरा दिई जार जो ठेठा है से सीधा सार जा अंच नीच है सा मैदान किया चाए॥ ५। तब यहावा का तेज प्रगार्ट है। चाएगा श्रीर सव प्राची उस को एक संग देखेंगे क्योंकि यहाया ने स्नाप रेसा कष्टा है।

६। व्यालनेहारे का वचन है कि प्रचार कर। कीर किसी ने कहा में क्या प्रचार कर्य सब प्राची घास दें उन की सारी शाभा मैदान के फूल के समान है। छ। घास सूख गई फूल मुक्ता गया है क्योंकि प्रदेशिया की साम उस पर चली कि सन्देश

ने कहा जो कुछ मेरे भवन में है से। सब उन्हों ने प्रका घास है ॥ द । घास तो सूख जाती सार फूल

र। हे सिय्योन् की शुभ समाचार सुनानेहारे अंचे पदाड़ पर चढ़ जा है यस्थलेन् की शुभ समाचार सुनानेहारे बहुत कंचे शब्द से सुना कंचे शब्द से मुना मत हर यहूदा को नगरों से कह कि अपने परमेश्वर की देखे। ॥ १०। देखे। प्रमु यहीवा सामर्थ्य दिखाता हुया खाता है बीर वह व्यपने मुखबल से प्रभुता कर लेगा देखा जा मूल्री देने की है सा उस की पास फ़ीर जी बदला देने का है सा उस की हाथ में है। १९। यह चरवाहे की नाई खपने मुख्ड को चरारगा वह भेड़ों के बच्चों की श्रंकवार में लिये चलेगा थीर दूध पिलानेहारियों की धीरे धीरे ले चलेगा ॥

१२। किस ने मद्दासागर की खपने चुल्लू से मापा स्रोर किस के वित्ते से खाकाश का परिमास हुआ और किस ने पृथियी की मिट्टी की नपन्ने में समवा लिया और पहाड़ों की तराजू में ग्रीर पहा-हियों की कांटे में तीला है।। पत्र फिर किस ने यद्दोवा के आत्मा का परिमाण किया वा उस का मंत्री द्वाकर उस की ज्ञान सिखाया है॥ १४। किस ने उस की सम्मति दिई थै।र सममाकर न्याय का है। किसी को पुकार सुनाई देती है कि जंगल में प्रथ बता दिया खीर ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग बता दिया ॥ १५ । देखा कातियां ता होल पर की श्ररावा में एक राजमार्ग चौरस करे। ॥ ४। इर एक ब्रन्ट वा पलड़ें पर की घूर्लि के तुल्य ठइरी देखे। वह द्वीपों का धूलि के किनकों के सरीखे उठाता है।। १६। थ्रीर लंबानानु ईधन के लिये घोडा हागा धीर उस में को जीव जन्तु हामवाल के लिये घोड़े ठहरेंगे॥ १९। सारी जातियां उस के साम्दने सुक हैं ही नहीं वे उस को लेखे में लेश ग्रीर सुनसान सी ठहरी॥ १८। सा तुम ईश्वर की किन के समान क्षताओं । थार उस का किस की उपमा देशो। ९९। कारीगर मूरत छालता है भीर सेानार उस को सेाने से सठ़ता स्नीर उस के लिये चान्दी की सांकर्ल

<sup>(</sup>१) मूल में मुनानेहारी। (२) मूल में उस की मुला उस के लिये प्रमुता करेगी।

नहीं कर सकता यह रेसा वृत्त चुन सेता है जे। महने का न हो श्रीर निषुण कारीगर ठूठकर सूरत खुदवाता थ्रीर उसे ऐसा स्थिर कराता है कि वह न हिरा सके ॥ २९ । ध्या तुम नही जानते ध्या तुम नहीं सुनते स्था तुम की प्राचीनकाल से व्यताया नदी गया वया तुम ने पृथिष्ठी की नेव पड़ने का विचार नहीं किया ॥ २२ । जी पृथिवी की चारी ग्रीर के पाकाशनरहस पर विराजमान है, श्रीर पृथिवी के रहनेहारे ठिड्डी से है, जी खाकाश की मलमल की नाई फैलाता थीर ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिये सम्ब्रु ताना जाता है, २३। जी खड़े छड़े दाकिमी की तुच्छ कर देता है यही पृथियी के क्षिकारियों की सूने के समान करता है। २४। बरन वे लगाये न गये वे वेाये न गये उन की ठूंठ ने भूमि में जह न पक्षही, कि उस ने उन पर पवन बद्दार्द ग्रीर वे यूख गये श्रीर शांधी उन्हें भूसे की नाई ले गई। था। से तुम मुक्त की किस के समान बतास्रोगो कि मै उस के तुरंग ठघरं, पवित्र का यही वचन है। २६। श्रपनी श्रांखें कपर उठाकर देखी कि किस ने इन की सिरता कीन इन की गया को गिन गिनकर निकासता वह उन सब की नाम से सेकर वुसाता है वह ऐसा बड़ा सामर्थी थीर श्रत्यन्त वली है कि उन में से कोई विन साये नहीं रद्यता ॥

दश हे याकूब तू क्यों कहता है श्रीर है इसारल् तू क्यों कहता है कि मेरा मार्ग पहाला से किया हुआ है मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिन्ता नहीं करता। । दहा क्या तुम नहीं जानते क्या तुम ने नहीं सुना कि यहां ला सुम नहीं जानते क्या तुम ने नहीं सुना कि यहां ला सा स्नातन परमेश्वर श्रीर पृष्यि मर का सिरजनहार है से न शकता श्रीर न श्रीमत होता है बीर उस की खुंद्ध स्थान है । २९ । वह स्वता श्रीर को बहुत सुमर्थ देता है । ३०। तक्य तो शकते श्रीर श्रीमत पृष्य जाते हैं थीर जवान ठीकर स्थाकर गिरती तो। वि

कालकर बनाता है। २०। को कंगाल इतना अर्थय है। ३९। पर की यहावा की बाट जीहते हैं से नहीं कर सकता वह रेसा वृत्त चुन सेता है जी नया बल प्राप्त करते सारंगे वे उकावों की नाई मड़ने का न ही ख़ौर निषुण कारीगर ठूठकर पूरत उड़ेंगे वे दीड़ते दीड़ते प्रमित न होंगे ख़ौर चलते ख़दवाता ख़ौर उसे रेसा स्थिर कराता है कि वह चलते बक न जारंगे।

४१. हें द्वीपे। मेरे साम्हते सुप रहा , पीर देश देश के लाग नया खल प्राप्त करें वे समीप श्राकर वेशलें इस दोनें श्रापस से न्याय चुकाने क्रें लिये एक दूसरे के समीप , आरं॥ २। किस ने पूरव दिशा से एक की सभारा है जिस के। वह धर्म के साथ थपने पीव के पास व्रवाता है वह उस के वश में जातियों की कर देता श्रीर चस की राजाग्री पर खोधकारी ठहराता है, वह चन्हे **उस की**ः तलकार की छूल के समान श्रीर उस की घनुष की। उडाये हुए भूसे की समान देता है। इ। वह उन्हें खदेड़ताँ ग्रीर ऐसे मार्ग से जिस पर वह कभी न चला था विना रोक टोक आगो वकता है। 8। किस ने यह काम किया है, उस ने की क्यादि से पीठी पीठ़ी की लगातार बुलासा स्राया है स्रर्थात् में यहावा की सब से पहिला हू धीर अन्त के समय रहूगा में बही हू॥ ५। होप देखकर हरते हैं पृष्टियों के दूर दूर देश कांप चठते श्रीर निकट साँगये हैं। है। वे एक दूसरे की सहायता करते हैं श्रीर उन में से एक एक आधन माई से कहता है कि हियाव बांध ॥ १ । स्रीर वर्ड्स सानार की कीर इधाडे से वरावर करनेहारा निहाई पर मारनेहारे की यह कहकर हियान द्वारा रहा है कि सक्त ता अच्छी है से यह कील ठीका ठींकाकर उस की ऐसा दूछ करता है कि नहीं दिन सऋती ॥

का सिरजनदार है से न प्रकता थीर न प्रामित द। हे मेरे दास द्याएल हे मेरे चुने दुए प्राकृत होता है श्रीर उस की खुँछ थ्राम है ॥ २९ । वह हे मेरे प्रेमी द्वाहीम के बंग, ९ । तू किसे में ने प्रक्रि चला है ॥ ३० । तहस तो प्रकृत श्रीर प्रामित पृथियों की होर होर से खुलाकर पहुंचाया सीर हो जाते हैं थीर जवान होयार खाकर गिरते तो मेरा दास है में ने तुकी चुना है श्रीर नहीं तथा,

<sup>(</sup>१) नूस में नेरा न्याथ गेरे परनेश्वर के पास होकर मिकल गवा।

<sup>(</sup>१) मूल में घटेंगे।

९०। यो मत हर क्योंकि में तेरे संग्र हू इधर उधर मत ताक क्योंकि मै तेरा परमेश्वर हूँ मै तुके हुक् करता थार तेरी सहायता करता श्रीर प्रपने धर्ममय दिस्ति दाध से तुक्ते संभालता रहूगा॥ ११। देख जी तुंभ से फ्रीपित दे व सब लक्जित देशी श्रीर उन के मुंद काले या लाएंगे ले। तुभ से भगड़ते दे सा नाग्र देवकर विलाय काएगे॥ १२। ने। तुम से खड़ते है उन्हें तू टूंट्ने पर भी न पाण्गा की तुक्त से युड़ करते हैं से नाम दोकर विलाय ही जाएंगे ॥ १३। बीर में तेरा परमेश्वर यहीवा तेरा दहिना हाथ पकड़े हूं में ही सुभा से काशता हू कि मत डर कोंकि म तेरी महायता करंगा॥ 98। ऐ की हे चरी स याकूव है इसाएल् के मनुष्या मत हरी क्योंकि यहीवा की यह बाकी दें कि में तेरी सदायता करंगा तेरा कुडानेदारा दुखाएल् का पवित्र दे॥ १५। सुन मे ने तुभी कूरीवाली दांवने की एक नई खार चार्जी कल ठदराया है से तू पराड़ों की दांय दायकर मूक्त धूलि कर देगा थीर पराडियों की भूसे की ... समान कर देगा॥ १६। तूती उन की खोसारगा थार पधन उन्दे उडा ले जाएगी थार खांधी उन्दे तितर वितर कर देशी और तू यहावा के कारण मगन देशा और इश्वायल् के पवित्र के कारण वसाई मारेगा ॥ १७ । दीन श्रीर दरिद्र लेश जल ढूंढ़ने पर भी नहीं पासे श्रीर उन का तालू प्यास के मारे चूंख गया दे पर में यदावा उन की विनती सुनूगा में इसारल् का परमेश्रदंर उन की त्यारान दूंगा। १८। में मुगडे ठीला से भी नदियां थीर मैदानां के यीच में सेाते यदाजाा में जंगल की साल भीर निर्कल देश की साते ही साते कर दूंगा॥ १९। मे कंगल में देवदार श्रीर ववूर श्रीर मेंददी श्रीर जल-पार्ड उगार्जगा में प्रराधा में सनीवर तिधार् यूध श्रीर सीधा सनैायर एकट्टे लगालगा, २०। जिस से लेका देखकर जान लें फैर से।चकर पूरी रीति से समभा लें कि यद यदीया के दाय का किया दुवा 'बीर रखाश्ल्के पवित्र का सिरला दुया है॥

२१। यद्याया करता है कि अपना मुकद्रमा लहा

(१) मूल में खेल्या। (१) मूल में दूगा।

याकू व का राजा कहता है कि अपने हुठ प्रमास दे। ॥ २२। वे उन्हें देकर हम की वताएं कि होनहार में क्या होगा पूर्वकाल की घटनाएं वताओं कि आदि में क्या क्या हुआ जिस से हम उन्हें से। चकर जान सर्ज कि आगे की उन का क्या फल होगा व्या देनिहारी घटनाएं हम की सुना दे। ॥ २३। आगे की जी कुछ घटेगा से। वताओं तव हम जानेंगे कि हम ईक्ष्यर हो वा मंगल वा अमंगल कुछ तो करे। कि हम देखकर एक संग चिकत है। जाएं ॥ २४। देखी तुम कुछ नहीं हो और तुम से कुछ नहीं वनता जी की ई तुम की चाहता से। चिनीना ही है।

२५। में ने एक की उसर दिया से उभारा वह ला भी गया है वह पूरव दिशा से भी मेरा नाम लेता है जैसा कुम्हार गीली मिट्टी की सताइता है वैसा धी बद दाकिमों की कीच के समान सताइ देगा।॥ ६६। किस ने इस बात की पहिले से बताया था जिस से दम जान सफते किस ने पूर्वकाल से यद प्रगाट किया जिस से इस कह सकते कि वह धर्मी है कीई भी वतानेष्टारा नधीं कीई भी सुनानेष्टारा नहीं तुम्हारी घातीं का कोई भी युननेहारा नही है ॥ २०। प्रहिले में ने सिग्योन् से कहा कि देख उन्हें देख थै।र में ने यहशसेम् के पास शुभ समाचार देनेहारे की भेजा है।। २८। मै ने देखने पर भी किसी की न पाया उन में से कोई मंत्री नहीं की मेरे पूक्त पर कुछ उत्तर दे सके ॥ ३९ । सुने। उन सभों के काम बनर्थ थार तुन्छ हैं थार दन की ठली हुई मूर्तियां वायु और राड्यड़ ही हैं।

श्रे मेरे दास की देखी जिसे में संभाले हूं मेरे चुने हुए की देखे जिस से मेरा की प्रसन्न है में ने उस में प्रपना प्रात्मा समयाया है से वह प्रन्यकातियों के लिये न्याय की प्रगट करेगा ॥ ३। वह न चिल्लास्गा न कंचे प्रव्य से बोलेगा न सहक में प्रपनी बाकी सुनास्गा ॥ ३। वह कुचले हुए नरकट की न ते। हेगा न धुंधली बरती हुई बती की बुक्तास्गा वह सञ्चाई से न्याय

<sup>(</sup>१) मूल में की भाएगा।

नधीं कर सकता वह ऐसा वृत्त चुन सेता है जो। नया वत प्राप्त करते वारंगे वे स्कावों की नाई महने का न है। खार निष्य कारीगर इंड्कर मूरत, उहेंगे वे देखित देखित चिनत न होंगे खार चलते खुदवाता खार उसे ऐसा स्थिर कराता है कि वह चलते धक्त न कारंगे। न डिग्र चके॥ २९। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम, नही हुनते ध्या तुम को प्राचीनकाल से वताया नदी गया बना सुम ने पृथिवी की नेव पहने का विचार नहीं किया ॥ २२ । वो पृथियो की चारा कर वे समीप धाकर वोर्ले इस दोने। आयस में स्रोर के बाकारनरहन पर विरालमान है, खीर पृथियो न्याय चुकाने के लिये एक दूसरे के समीप धार ॥ के रहनेदारे टिट्ठी से हैं जो धाकाश की मलमल २ । किस ने पूरव टिशा से रह के उमारा है विस की नाई फैलाता थार रेसा तान देता है बैसा रहने का घर धर्म से साथ थपने पाव के पास युसाता को लिये तम्बू ताना जाता है २३। जो बड़े बड़े है बढ़ उस के वश में व्यक्तियों की कर देता कीर द्यांकिमों की तुन्क कर देता है वही पृधिवी के इस की राजाओं पर प्रधिकारी ठहराता है. वह प्रधिकारियों की सूने के समान करता है ॥ २४। उन्हें इस की तलगार की घूल के समान थीर बरन वे लगाये न गये वे बेग्ये न गये उन के ठूंठ ने उस की धनुय की उड़ाये हुए भूमें के समान देता भूमि में बढ़ न पकडी. कि उस ने उन पर पयन है ॥ ३। वह उन्हें रादेड़ता कीर ऐसे मार्ग से बिम बहाई थीर वे सूख गये थीर आधी उन्हें भूषे की घर वह कभी न चला या विना रीक टोक धारी नाई ले गई॥ २५। से तुन सुक्त की किस की समान बडता है ॥ ४। किस ने यह काम किया है उस ने बताकोरों कि मैं उस के तुल्प ठएके, पाँवत्र का जो बादि से पीठ़ी पीठ़ों की सगातार दुलाता यही बचन है । २६। बपनी बादि कपर उठाकर बाया है बर्णान् मैं बदीवा दें। उस से पहिला हूं देखें। कि किस ने इन की सिरबा कीन इन के गय है। पन्त के समय रहाा में यही हूं ॥ ध़ । द्वीप की ग्रिन गिनकर निकालता वह उन सब की नाम देखकर हरते हैं पृष्टियों के दूर दूर देश कीप उठते से लेकर खुलाता है वह ऐसा बड़ा सामर्थी सीर कीर निकट आ गर्म है। ये एक टूसरे की अत्यन्त बली है कि उन में से कोई विन आये नहीं सहायता करते है सीर उन में से एक एक प्रमन रस्ता ॥

कि यहे।वा चे। सनातन परमेश्वर धार पृष्मियी भर सकती ह का सिरवनदार है के न चकता थीर न घामत । द। है मेरे दास इसारल है मेरे चुने हुए याकूब

टालकर बनाता है। २०। क्षेत कंगाल इतना सर्वय है। इत। पर क्षेत्र यहावा की बाट बेहित हैं से

४१. हें द्वीपा मेरे साम्छने सुप रहा थीर देश देश के लाग नपा बल प्राप्त माई से करता है कि दियाय बांध ह । सीर द्ध है याकूछ तू को कहता है कीर है इसारल तू वर्ड़ से नार की पीर हमाई से बराबर करनेहारा को कहता है कि मेरा मार्श बहोबा से हिणा हुए। है निहाई पर मारनेहारे की यह कहकर दियाय अधा मेरा परमेख्वर मेरे न्याय की कुछ विन्ता नहीं करता।। रहा है कि मठन तो बच्छी है से बह कील ठोक रम । क्या तुम नहीं ज्ञानते क्या तुम ने नहीं सुना होंककर उस की ऐसा हुट करता है कि नहीं दिया

होता है थीर उस की खुट्ट धान है ॥ २९। वह है मेरे प्रेमी इज़ाहीन के वंग ९। तू विसे में ने प्रके हुए की वत देता थीर शक्तिहीन की वतुत पृथिवी के दूर दूर देशों से तेकर पहुंचाया और समध्य देता है ॥ ३०। तस्य तो शक्ते थीर शक्ति पृथिवी की होर होर से खुलाकर यह कहा कि तू हो बाते हैं कीर बवान ठीकर खाकर गिरते ते। मेरा टाम है में ने तुमें चुना है कीर नहीं तथा.

<sup>(</sup>१) मूल में नेरा न्याद नेरे परनेश्वर के पास होकर विकस

<sup>(</sup>१) मूल में पहेंगे।

९०। में। मत हर क्योंकि में तेरे मंग हूं इधर उधर | याकूब का रावा कहता है कि खपने हुठ प्रमास मत ताक क्योंकि में तेरा परनेक्वर हूं में तुमें हुठ | दे। १ २२। वे उन्हें देकर इम की बताएं कि हान-करता बार तेरी सहायता करना खार खपने धर्मामय द्वार में क्या होगा पूर्वकाल की घटनाएं बताओ दिरिने राघ से तुम्में संभाजता रहूँगा ॥ १९। देख को कि स्नादि में क्या क्या दुस्ना किस से इन उन्हें से। कक्ष तुंभ से क्रोधित रे ये सब लान्त्रित रोगे खेर उन चान सक्ते कि स्नाग की उन का क्या फल होगा के मुंह काले हो वारंगे वे। तुक से मगड़ते है से। हा देनिहारी घटनार हम की सुना दे। ॥ २३। ग्रागे नाग्र दीकर विलाय बाएंगे । १२। वे। तुम चे लड़ते 'क्षा की कुछ घटेगा के। बताखी तब इम बानेंगे कि हैं उन्हें तू ट्रंड़ने पर भी न पाएगा हो तुक्त से युष्ठ पुप्त ईस्ट्रार हो वा मंगल वा अनंगल कुछ तो करो करते हैं सो नाघ होकर विलाव ही दाएंगे॥ १३। कि हम देखकर एक संग सकित हो साएं॥ >8। बीर ने तेरा परमेश्वर यदोवा तेरा दक्षिना दाय देखी तुम कुछ नहीं हो बीर तुम से कुछ नहीं बनता पकड़े हूं में ही तुम में कहता हूं कि मत हर क्योंकि से। कोई तुम की चाहता में। बिनीना ही है। में तेरी उदायता करूंगा॥ १८। दे कीडे दुरी हैं। २५। में ने एक का उत्तर दिशा से उभारा खद था याकुछ हे स्सारल्के मनुष्या नत हरी क्योंकि पहाँचा। भी गया है वह पूरव दिशा से भी मेरा नाम लेता की यह बाकी है कि मैं तेरी बदायता कदंगा तेरा है जैवा कुम्हार गीली निट्टी की बताइता है बैवा हुडानेटारा इतारत् का पंकित्र है। १५। सुन में ही घट छाकिमों की कीच के स्मान लताइ देगा। ॥ ने तुम्हे क्रूरीवाली दांवने की एक नई कीर चार्वी २६। किस ने इस वात की पहिले से बताया घा कत ठहराया है सा तृ पहाड़ें की दांय दांयकर विस से इन सान सकते किस ने पूर्वकाल से यह मूक्त घृति कर देगा थार पराहियों का भूचे के प्रगट किया विच चे एम कर चकते कि वह धर्मी समान कर देगा ! ९६। तू तो उन का खोसारगा है कोई भी वतानेहारा नहीं कोई भी सुनानेहारा थीर पधन चन्दें उड़ा ले बाएगी सार जांधी चन्दें नहीं तुन्हारी बातों का कोई भी मुननेहारा नहीं तितर वितर कर देगी थीर तू यहावा के कारए। है ॥ २०। प्रश्लि के वे कियोन् से कहा कि देख उन्हें मगान देशा और इसाम्ल् के पवित्र के कारय बहाई देख धीर में ने यहशसेम् के पास शुभ समाचार मारेगा ॥ १७। डीन श्रीर दारेद्र लोग चल हूंड़ने पर देनेतारे की भेवा है ॥ २८। में ने देखने पर भी मी नहीं पाते थीर उन का तालू पास के मारे किसी की न पापा उन में से की ई मंत्री नहीं की नृष्य गया है पर मैं बदेश वन की विनती सुनृंगा नेरे पूछने पर कुछ उत्तर दे सके ॥ २९ । सुने उन में स्वारल् का परमेश्वर उन की त्याग न दूंगा ॥ सभी के काम अनर्थ थीर तुळ हैं थीर उन की ठली १८ । में सुबढ़े टीले। से भी नदियां थीर मैदानों के हुई मूर्तियां वायु थीर गड़वह ही हैं॥ बीव में सेति बदादंगा में जंगल की ताल भीर, निर्वत देश की सीते ही सीते कर दूंगा । १९। में वंगल में देवदार खेर बबूर खेर मेंददी खेर वल-यार्ष बगार्खगा में बनीयर तिखार वृष्य मेरा की प्रवन्न है में ने उस में अपना स्नात्मा सम-कीर सीधा सनायर रहाड़े लगार्खगा। २०। विस याया है से वह सन्यवातियों के लिये न्याय की से लेगा देखकर बान लें बार साचकर पूरी रोति से प्रगट करेगा ॥ २ । बद्द न चिह्नास्था न इंचे शब्द समें के कि यह यहीवा के दाय का किया दुवा से बोलेगा न सहक में अपनी वासी सुनारगा । कीर इसारत् के पवित्र का निरवा दुखा है ॥

(१) मूस में ग्रीमू ना। (२) मूस में. हुना।

87. मेरे दास की देखी जिसे में संभाले हूं मेरे चुने हुए की देशे विस से ३। यह कुचले हुए नरकट की न ते।हुगा न धुंधली २१। यहाया करता है कि खपना मुक्टूमा लड़े। खरती हुई बती की बुकारमा बर सम्चाई से न्याय (१) मूस में से मूला। (२) मूस में. टूला। (१) मूस में का फारगा।

पर स्थिर नं करे थै।र द्वीपे। को लोग उस की व्यवस्था की बाट जोईंगे ॥ ५। ईश्वर जे। थाकाश का पृथियी का विसारनेहारा श्रीर इस पर के लागी को संस खार उस पर के चलने हारी की आत्मा देनेहारा यद्याचा है से। यो कहता है कि, ६ । मुक्त प्रदेशवाने तुआ की धर्म की रीति से बुला लिया थीर में तेरा द्वाध पकड़कर तेरी रक्ता कढ़ेगा में तुमी प्रजा के लिये वाचा खीर कातिया के लिये क्षंधियारे में बैठे हैं उन की कालकाठरी से निकाले॥ ८। मै पद्दीवा हू मेरा नाम यही है श्रीर तै अपनी महिमा दूसरे की न दूंगा खीर की स्तुति मेरे पेग्रय है से खुदी दुई भूरतों की मिलने न दूंगा॥ ९। सुने। पहिली बाते तो हो चुकी है खीर में नई बाते वताता हूं उन के हाने से पहिले मे वन्दे तुम की सुनाता हूं॥

१०। हे समुद्र पर चलनेहारी हे समुद्र को सब रचनेदारा दे द्वीपा अपने रचनेदारी समेत तुम सब यदेखा के लिये नया गीत गाची और पृथिबी की होर से उस की स्तृति करा ॥ ११। जंगल थार उस में की विस्तियां और केदार के बने हुए गांव जय-खयकार करे सेला की रहनेष्टारे खयजयकार करे है पहाडों की, चाठियां पर से अंचे शब्द से गारं॥ १२। व यद्यावा की महिमा करें थार द्वीपा में उस का गुणानुवार करे॥ १३। यदीवा बीर की नाई पयान करेगा थार याहा के समान अपनी जलन भरकारमा वह संचे मध्य से सलकारेमा सीर सपने **धत्रुक्षी पर क्षीरता दिखाएगा ॥** 

98 <sub>।</sub> बहुत काल से तो में वुप रहा हूं **से**ार-मीन गरे हू और अपने की रीकता आया पर अस सनने-दारों की नाई विल्लाका। में दाफ हांफकर सांस भवाग ॥ १॥ । में पहाड़ें। श्रीर पदाड़ियों की मुखा

चुकारमा॥ ४। वह स्राप तब ली न धुंधलारमा हालूंमा स्रीर उन की सब हरियाली की मुलसा न कुचला जारमा जब ली वह न्याय की पृष्टियी टूंगा स्रीर निदयों की द्वीप कर टूंगा स्रीर ताली की सुखा डालूंगा॥ १६। में ग्रंथी की एक मार्ग से ले चलूंगा किसे वे न जानते दों में उन की उन शिरजनेहारा थीर ताननेहारा थीर उपज समेत प्रधों से चलाजगा जिन्हें है न जानते हों में उन के बागे श्रंधियारे की उंजियाला कवंगा भीर टेढ़े मार्ग को सीधा कहंगा में ऐसे ऐसे काम करके उन की त्याग न दूंगा॥ १०। की लोग खुदी हुई मूरती पर भराचा रखते हैं थार कली हुई मूरती से कहते हैं कि सुम इमारे ईश्वर हा उन की पीहे इटना ग्रीर ग्रत्यक्त लवाना परिगा ॥ १८ । हे वहिरी सुने। प्रकाश ठहराजा, । कि तू सन्धों की खांखें है खंधे। सांख खोलों कि तुम देख सकी ॥ १९ । खोले खीले खें खंधें के खंधें से खें हैं से से से से हैं हुए दत के सरीखा कीन खिदरा है मेरे मित्र के समान कीन अंधा है और बदोबा के दास के सरीखा अधा कीन है॥ २०। तूने खहुत सी खाते देखी ती हैं पर उन की खिला नहीं करता उस के कान खुले ते। रहते हैं पर घह नहीं सुमता ॥

२१ । यहावा की यापने ही धर्मा के निमित्त यह भावा था कि वह व्यवस्था की वड़ाई श्रीधक करे॥ ३२। पर ये लाग लुट पट गये हैं ये सब के सब गर्राहियों में फंसे घुए और कालकी ठरियों में बन्द किये हुए दें ये पजेंडे गये खीर की ई इन की नहीं बुड़ाता इन का धन किन गया है थीर कोई उसे फेर देने की खाचा नहीं देता॥ २३ । तुम में से कीन इस पर कान लगाएगा कीन ध्यान धरके द्वानहार के लिये सुनेगा ॥ २४ । किस ने ,याकूब को। लुटाया श्रीर इसारल की लूटपाट करनेशारी के वर्ण कर दिया क्या ग्रहीचा ने यह नहीं किया, जिस के विस्त इस ने पाप किया थीर जिस के सार्वी। पर उन्हों ने चलने न चाहा थीर जिस की व्यवस्था की उन्हों ने न माना॥ २५। इस कारण उस ने उस के ऊपर ष्यपने कीप की स्नाग भड़कार्ड सीर युद्ध का खल बताया श्रीर वदापि स्नाग उस की चारी स्नोर लग गई ताभी, वह न जानता था बरन वह जल भी गया तीभी उंच ने कुछ मन नहीं लगाया ॥

<sup>(</sup>१) मूल में उतरनेहारा।

<sup>(</sup>१) मुल में उपहेखी।

४३ हो याकूब तेरा चिरक्षनेद्वारा यदे।वा श्रीर हे इसारल् तेरा रचनेद्वारा बाब यों काइता है कि तूमत डर क्यों कि मैं ने तुमा को इंडा लिया में ने तुभ की नाम लेकर बुलाया दै तू तो मेरा दी दे ॥ २। अध तू छल में दे कार बार तय में तेरे थंग थंग रहूगा थार बख तू नदियों में डेकर चले तब तू उन में न डूबेगा लब तू याग में द्वीकर आराए तय तून जलेगा थीर न ली से तुभी यांच सारेशी ॥ ३। क्योंकि मै यहावा तेरा परमेख्वर ट्रं में बराएल् का पवित्र तेरा उद्वारकर्ता हु में मिस्र की सेरी हुड़ै।ती में देता छीर क्र्य श्रीर सवाकी तेरी सन्ती देता हू॥ ४। तू ने मेरे लेखे में प्रनमाल थीर प्रतिष्टित ठइरा थार में जा तुम से प्रेम रखता टूं इस कारण में तेरी सन्ती मनुष्यों का श्रीर तेरे प्राप्त के पलटे में राज्य राज्य के लेगों की दंगा। ५। मत डर क्यों कि में तेरे साथ हूँ में तेरे घंश की पुरव से ले ग्राकंगा थै।र पव्छिम से भी रकट्टा करंगा॥ ६। में उत्तर से कडूंगा कि दे दे कीर दक्कियन से कि राक मत रख मेरे पुत्रों को टूर से खीर मेरी पुत्रियों की पृषियी की छोर से से सा अर्थात् दर एक की की मेरा करलाता है जिस की में ने अपनी महिमा के लिये सिरजा जिस की मै ने रचा थीर यनाया है। । प्रांख रखते हुए छंधों की छीर कान रखते दुर यदिरों की निकाल ले था॥ १। जाति जाति के लेगा एकट्टे किये जाएं थीर राज्य राज्य के लाग जुट खाएं उन में से कीन यह यात वता यकता वा वीती हुई वातें इस की सुना सकता है ये भपने साधी से खार सिस से वे सच्चे ठदरे वा ये सुन र्ले थीर कर्ष्टं दां सत्य वचन दै॥ १०। यदोवा की यद वाको है कि तुम मेरे साची ग्रीर मेरा दास है। जिस को मैं ने इस लिये चुना दें कि तुम सममकर मेरी प्रतीति करे। श्रीर यह जान ले। कि मै बही हू मुक्त से पविले कोई ईक्टर न बना खीर न मेरे पी है होगा॥ १९। में ही यहाद्या हूं बीर मुक्ते होड़ कोई च्हारकर्ता नदीं॥ १२। में दी ने समाचार दिया ही। पद्घार कर दिया ख्रीर धर्चन भी किया ख्रीर तुम्हारे छीच

में कोई पराया देवता न था से। यहे। था की यह वाकी दें कि तुम मेरे साची दें। थीर में ही ईप्लर हूं॥ १३। थीर खब से आजे की। भी में बही रहुजा थीर मेरे हाथ से कीई छुड़ा न सकेगा जब में काम करने चाहूं तब कीन मुक्ते रीक पकेगा॥

१८। फिर यद्येवा जो सुन्दारा हुड्रानेहारा धार प्रवारल का पवित्र है से। यें। कहता है कि तुम्हारे निमित्त में ने बाबेल को भेखा है और उस के सब रहनेहारे क्षस्दिया को उन्हीं जहाजी पर चढ़ा-कर जिन के विषय वे वड़ा बोल बोलते हैं। भगवा दुंगा ॥ १५ । में यद्योवा तुम्हारा पवित्र हू में इसा-रल्का चिरजनद्वार तुम्हारा राजा दूं ॥ १६ । यहीया ता चमुद्र मे मार्ग श्रीर प्रचग्ड धारा मे पथ बनाता है, १९। प्रार रथ पीर घोड़ों की ग्रीर प्रस्वीरी समेत सेना की निकाल लाता है श्रीर वे ती एक सा यहीं रह जाते थीर फिर नहीं सठ सकते वे व्रत गये वे सन की वत्ती की नाई व्रक्त गये हैं।। १८। से। वद यो करता है कि श्रव बीती हुई घटनायों को स्मरण मत करे। श्रीर न प्राचीन काल की घटनास्रों पर मन लगायो ॥ १९ । देखेा में एक नई बात करता हू से। अभी प्रगट देशों और निश्चय तुम उस की जान से हो। अर्थात् में जंगल में मार्ग वनाकंगा थीर निर्जल देश मे नदियां वहाकंगा ॥२०। गीदड़ थ्रीर शुतर्मुर्ग थादि वनैसे बन्तु मेरी महिमा करीं क्योंकि में अपनी चुनी दुई प्रजा के पीने के लिये जंगल में चल थीर निर्चल देश में नदियां बहा-कंगा ॥ २९ । इस प्रका की मै ने खपने लिये बनाया है कि विमेरा गुयानुवाद करें॥ २२। हे याकूब तू ने मुक्त से प्रार्थना नहीं किई हे इस्राएल् तू मुक्त से चकताया है ॥ २३। तू मेरे लिये होमछलि करने की मेम्रे नहीं लाया थार न मेलबाल चढ़ाकर मेरी मदिमा किई दै देख मैं ने अन्नखिल चढ़ाने की कांठन येवा तुम से नहीं कराई थीर न तुम से धूप दिलाकर तुओं प्रका दिया है ॥ २४। तू मेरे लिये सुगाधित नरकट क्षेपे से माल नहीं लाया थार न मेल

<sup>(</sup>१) मूल में फेर। (२) मूल में क्रवे यय्द वे योशते हैं। (३) मूल में भगे। हे करके उतारूगा।

'करके मुक्त से कांठन सेवा कराई ग्रीर प्रपने श्रधर्मा की कामें। से मुक्ते प्यका टिया है।। २५। मैं यही हू जी थयने निमित्त तेरे थयराधें की मिटा देता हूं थीर तेरे पापा क्षेत स्मरण न कर्बगा॥ २६। मुभे स्मरण करा दम बापस में न्याय चुकारं तू ही ऐसा वर्णन कर जिस से तू निर्दीप ठहरे ॥ २० । तेरा मूलपुष्प पापी दृश्रा या श्रीर के। के। मेरे तुम्हारे विवेववर्ड दुए से। मुभा से बलवा करते चले थाये हैं॥ २८। इस कारग में ने पवित्रस्थान के हाकिमों की श्रपीयत्र ठटराया श्रीर याष्ट्रव की सत्यानाश श्रीर इसारल् की निन्दित द्योने दिया दे॥ १। स्रष्ट हे मेरे दास 88. दीने दिया द्यापा अब य नर पार् २। तेरा करों यतावा का तुभी गर्भ ही में से बनाता श्राया है जीर वह तेरी महायता करेगा से वो फदता है कि दे मेरे दास याकूब दे मेरे चुने द्वुए यशुष्तन्। मत हर ॥ ३। क्योंकि में प्यासे पर चल क्राँर यूकी मूमि पर धारार बहास्त्रात में तेरे वश पर ज्ञ प्रात्मा श्रीर तेरी सन्तान पर श्रयनी श्राशीय उहेलूगा॥ ४। से। से वन मजनूयों की नाई छठेंगे को धाराश्रों के पास घास के मध्य में दोते हैं॥ ५ । कोई तो कदेगा कि मै यदेखाका हू खीर कोर्ड अपना नाम याकूछ रक्खोगा थ्रीर कोर्ड इस के विषय दस्तखत करेगा कि मै यदावा का हू थीर श्रपनी पदवी इसारली वतारगा॥

दै। यहीया जी इसारल्का राजा है प्रार्थात् सेनाथीं का यहावा चे। उस का कुड़ानेदारा है से। यों कहता है कि में सब से पहिला हू सीर अन्त लों भी में ची रष्ट्रगा थीर सुमें कोड़ कोई परसेश्वर है ही नहीं ॥ छै। स्रोर खंब से मैं ने प्राचीनकाल के मनुष्यों की ठद्दराया तब से कीन दुष्या जी मेरी नाई उस की प्रचार करेवा बतार वा मेरे लिये रचे श्रयवा हेरनहार बाते जी घटा चाहती हैं उन्हे प्रगट करे॥ ८ । तुम मत धरघराख्री खीर भयमान न हो क्या में ये वाते उस समय से से तुम्दे सुना

व्यक्तियों की चर्की से मुझे तृप्त किया पर तू ने पाप । सुनाकर वताता नहीं श्राया सुम तो मेरे साक्षी दे। क्या मुभे के। इ थीर की ई परमेश्वर है नहीं मुभे के। ह कोई घटान नहीं में तो किनी के नहीं जानता। र । जे। मूरत खोदकर बनाते दे से। सब के सब व्यर्थ हैं थीर उन की चाही हुई वस्तुओं से सुरू साम न द्यागा थीर उन को जा साक्षी हैं सा आप न ता कुछ देयते न कुछ जानते हैं इस लिये उन की सिंक्तित द्वीना पहेगा ॥ १०। किस ने देवता वा निष्फल सूरत ठाली है॥ ११। देख उस के सव संगिया को ता लजाना पहेगा थै।र कारीगर जे। है सा मनुष्य हो हैं वे सब के सब एक हुँ होकर खड़े दे। ये घरणरा चर्डिंगे थैं।र उन सभा के मुंद काले होंगे ॥ १२। लोहार एक यमूला सेकर पूरत की ग्रंगारी में वनाता थीर दथौड़ी से गढ़ गडकर तैयार करता दैवद उस की सुबंधल से बनाता है फिर बद भूखा हा जाता बार उसका घल घटता है यह पानी ने पीकर थक जाता है। १३। यकुई मृत लगाकर टांकी से रेखा करता है श्रीर रन्दनी से काम करता थीर परकार से रेखा खीचता है थ्रीर उसका ष्याकार ग्रीर सुन्दरता मनुष्य की सी करता है कि लोग उसे घर में रक्कें ॥ 98। कोई देवदार की काटताचा यन को वृत्ती में से स्नाति स्नाति की वां अवृत्त चुनकर मेवता है वा यद एक तूम का वृद्य लेगाता है जो वर्षाका जल पाकर विकृता हैं।। १५। यद मनुष्य के ईंधन के काम में जाता है घए उस में से फ़ुंछ सेकर तापता है फिर उस की। जलाकर रोटी वनाता है फिर घट देवता भी वनाकर उस की धग्रहवत् करता है ऋह सूरत खुदवाकर उस के सास्टने प्रयाम करता है।। १६। उस का एक भाग ते। छद प्राग में बलाता श्रीर दूसरे भाग से मांस पकाकर खाता है वह मांस भूनकार तृप्त द्याता किर तायकार कदता दे चाद से श्रच्यातामा है मुक्तेश्रांच जान पड़ी है॥ १९। थीर उस के बचे हुए भाग की लेकर यह रक देवता अर्थात् एक मूरत खेादकर व्रनवाता है

<sup>(1, =</sup> (१) मर्थात् सीघा।

<sup>(</sup>१) मूख में से सब मून्यता है। घर में रहे। (२) मूस में. लिस से

तब वह उस के साम्हने प्रशास ग्रीर दण्डवत्। करता श्रीर उस से प्रार्थना करके कहता है मुसे व्यक्ता से क्यों कि तूमेरा देवता है। १८। वे कुछ नहीं जानते थे।र न कुछ समभ रखते है क्योंकि उन की स्नार्ख ऐसी मून्दी गई हैं कि वे देख नहीं सकते थ्रीर उन का दृदय रेसा हुआ है कि वे ब्रूक महीं सकते । १९ । ग्रीर कोई इस बात की ग्रीर मन नहीं लगाता थीर न किसी की इतना चान वा समक्त रहती है कि कह सक्ते कि उस का एक साग तो में ने जला दिया थीर उस के कीयलें पर रोटी वनाई श्रीर मांस मनकर खाया है फिर ख्या में उस के वचे हुए भाग की घिनीनी वस्तु बनार्क क्या मे काठे का प्रणाम करं। २०। वह ता राख खाता है वह मुले हुए मन से भटकाया हुया है थीर वह न तो अपने को बचा सकता न कह सकता है कि वया मेरे दहिने हाथ में मिथ्या नहीं है ॥

२१। हे याकूब हे इसारल् इन बाता की स्मरण रख क्योंकि तू मेरा दास है में ने तुमे रखा है तू मेरा दास है हे इसारल् में तुम की न विसरा-क्या॥ २२। में ने तेरे खपराधों की काली घटा के समान खीर तेरे पापी की बादल के समान मिटा दिया है मेरी कीर फिर क्योंकि में ने तुमें कुड़ा लिया है॥

२३। हे आकाश कर्च स्वर से गा क्यों कि यहा वा ने काम किया है हे पृथियों के गाँहरे स्थाना व्यवस्थकार करें है पहाड़े। हे वन हे वन के सब वृत्ते गला खेलकर कर्च स्वर से गास्त्रों क्यों कि यहावा ने याकूब की कुड़ा लिया है स्त्रीर इस्तर्स् के द्वारा स्थाने की शिभायमान दिखाएगा॥ २४। यहावा किस ने तुभे कुड़ा लिया थीर तुभे गर्भ ही से वनाता स्नाया है से ये। कहता है कि में यहावा हो सब काम पूरा करनेहारा हू में ही स्रक्तेला स्नामा का ताननेहारा स्त्रीर पृथियों का स्नपनी ही र्याक्त से विस्तारनेहारा हू॥ २५। में मूठे लोगों कहे हर के सिन्हों की व्यर्थ कर देता स्त्रीर भाषी कहनेहारों की

देता और उन की परिद्धताई की मूर्खता बनाता हू, २६ । और अपने दास के वचन की पूरा करता हू, में यस्मलेम दूतीं की युक्ति की सुफल करता हू, में यस्मलेम के विषय कहता हू कि वह किर वसाई जाएगी और यहूदा के नगरी के विषय कि वे किर बसाए जाएंगे और में उन के खण्डहरी की सुधा- हंगा ॥ २०। में गहिरे जल से कहता हू कि वह मेरा मुख जा और में तेरी नदिया की सुखालंगा ॥ २८। में कुछू के विषय में कहता हू कि वह मेरा उदराया हुया चरवाहा है और मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा और यह्मलेम के विषय कहता हू कि वह सरा बसाई जाएगी और मन्दिर की नेव डाली जाएगी॥

84. यहीवा अपने श्रीमिपिक्त कुसू के विषय ये। कहता हू कि में ने उस' को दहिने हाथ की। इस लिये थाभ लिया है कि उस को साम्दने जातियों को दबा दू थीर राजाकी की क्रमर कीली कर्ष थ्रीर फाटकी की चम के साम्हने खील द ग्रीर फाटक बन्द न किये जाएं। २। मे तेरे ग्रागे ष्यागे चलुंगा थार अंचे नीचे का चारस कढ़ाा में पीतल के किवादे को ते इंडाईगा श्रीर ले हे के वेदें की टुकाडे टुकाड़े कार दूंगा ॥ ३। मे तुमा की प्रन्धकार में विषा हुया थ्रीर गुप्त स्थाना में गडा हुया धन दूता इस लिये कि तू जाने कि मै, इसारल् का परमेण्वर यद्देशवा हू श्रीर में छी तुम्हे नाम लेकर घुलाता हू॥ 8। अपने दास याकूब स्रोर स्रपने चुने हुए इसारल् के निसित्त में ने नाम लेकर तुभी व्युलाया है यद्यपि तू मुभी नहीं जानता तै।भी मैं ने तुमी पदवी दिई है। प । मै यद्योवा हूं श्रीर दूसरा कोई नहीं मुक्ते केाड़ कोई परमेष्ट्र नही यद्यीप तू मुभे नहीं जानता तीभी में तेरी कमर कसूगा, है। जिस से चदयाचल से, लेकार अपस्ताचल लें लेगा ज्ञान लेकि, मुक्त विना कोई है ही नहीं में यहोवा हू दूसरा कोई नहीं है। छ। में चित्रयाले का वनानेदारा ग्रीर श्रन्धियारे का सिरजनहार हू में श्रान्ति का करने-हारा ख़ीर विपत्ति का सिरजनहार हू मै यद्दावा ही

<sup>(</sup>१) नूल में लेखी। (२) मूल में पेह की ठूठ की।

<sup>(</sup>१) मूल में जित।

दन सभी का कर्ता हू ॥ ८ । हं स्राकाश कपर
से चर्च द्वरसा श्रीर श्राकाशमण्डल से धर्म की वर्ष।
है। फिर पृषिद्वी खुलकर चहार उत्पन्न करे पीर
धर्म की चस के संग्र ही उगाए मुक्त यहादा ही ने
चस की सिरका है ॥

र । द्वाय उस पर की श्रपने रचनेहारे से कराड़ता है वह तो मिट्टी के ठीकरों में से सक ठीकरा ही है क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी कि तू यह क्या करता है क्या कारीगर का वनाया हुआ कार्य चर के विषय काहेगा कि उस के हाथ नहीं है ॥ १०। द्वाय उस पर जो अपने पिता से कहे कि अब त क्या जन्माता वा स्त्री से कहे कि तू क्या सनतो है । ११। यद्दीवा से। इसारल् का पवित्र धीर उस का बनानेदारा दें से या कदता है वया तुम स्रानेदारी घटनाएं मुक्त वे पूछारी क्या मेरे पुत्रीं स्रीर मेरे कामा के विषय मुक्ते खांचा दारो ॥ १२ । में ही ने पृष्टिको के। बनाया ग्रीर एस के ऊपर मनुष्यों की सिरका है में ने अपने ही हाथों से आकाश की तान दिया श्रीर उस की सादे गया की श्राचा दिई है। पइ। मैं ही ने उस पुरुष को धर्मा की रोति से उमारा है और मै उस के सब मार्गा का सीधा कर्षाा से वही मेरे नगर की किर बसारगा श्रीर मेरे बधुकी की विना दाम वा बदला लिये कुड़ा देगा सेनास्रो के यदेखा का यही वचन है॥

पश । यहावा यों सहता है कि मिसियों के धम को कमाई छीर कूषियों के व्योपार का लाम तुम की निलेगा छीर सवाई लोग जो डील डीलवाले हैं से तेरे पास चले आएंग्रे छीर तेरे ही हो जाएंग्रे वे तेरे पीछे घीछे चलंगे वरन साकलों में बंधे हुए चले आएंग्रे छीर तेरे साम्बने दगड़वत् कर तुम से विनती करके कहेंगे कि निश्चय तेरे बीच ईशवर है खीर दूसरा कोई नहीं कोई जीर परमेश्वर नहीं॥ १५ । हे इसाएल् के परमेश्वर हे उद्वारकर्ता

(१) नूस में धर्म बहे। (२) मूस में तेरा। (२) मूस में गुमे किस से पीडे' सर्टी।

निश्चय तु ऐंा ईप्रवर है जी अपने की गुप्त रखता

है॥ १६। मूर्तिया के गठनेहारे यव के सब लिखत श्रीर निरादर होंगे श्रीर उन के मुद्द काले हा कारंगे॥ १७। पर इसारल् का यहावा के द्वारा युग युग का सद्घार हो जाएगा तुम युग युग बरन क्षनन्त काल ती लिखत न होंगे न तुम्हारे मुद्द काले ही कारंगे॥

१८। क्योंकि यद्देश्वा की खाकाण का सिरजनद्दार है सोई परमेश्वर है जिस ने पृष्टिकों की रचा थीर वनाया उसी ने उस की स्थिर भी किया थ्रीर सुनसान द्वीने के लिये नहीं सिरजा पर असने के लिये उसे रसा वही यों कहता है कि में यहात्रा हूं ख़ीर दूचरा कोई नदी है। १९। में ने न किसी गुप्त स्थान में न ग्रन्धकार के देश के किसी स्थान में वात किई मै ने याकूब के वंश से नही कदा कि मुक्ते व्यर्थ ठूंको भै यदावा धर्मा की बात कहता श्रीर ठीक बाते बताता श्राया हूं॥ २०। दे प्रन्यवातियों में को यसे दूर लेगो। एकट्टे दीकर प्राक्षी एक सा निकट प्राक्षी जी प्राप्ती काठ की खुदी मुई मूरत लिये फिरते में श्रीर जिस देवता से बढ़ार नहीं है। समता उस से प्रर्थना करते है वे कुरू ज्ञान नहीं रखते॥ २९। यतायो तो स्रीर <sup>एम का</sup> लाखो, विधापस में समित करे, कीन इस की प्राचीनकाल से सुनाता श्राया श्रीर प्रमाले दिनी से वताता साया दै क्या में यदीवा दी रेसा करता नहीं ष्राया थार मुक्ते हो इ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है ने ता धर्मी थार चढ़ारकर्ता केंग्रवर हू थार मुक्ते क्रांड दूसरा कोई नहीं है। इस । दे पृचित्री के दूर दूर के देश के लेगी। तुम मेरी श्रीर फिरकर उद्घार पाश्री क्योंकि में ही ईंग्लर हू और दूसरा कोई नदी है। २३। में ने खपनी ही किरिया खाई ग्रीर यह खबन धर्म्म के अनुसार मेरे मुख से निकल चुका स्रोर न बटलेगा' कि छर कोई मेरे ही साम्हने घुटने टेकेगा दर एक के मुख से मेरी ही किरिया खाई जाएगी॥ २८। लोग मेरे विषय क्हेंगे कि क्षेत्रल यहात्रा से धर्म और शक्ति मिलती दे लीग उस के पास षाएंगे द्वीर जी उस से क्छे रहेंगे उन्दे लिखत हीना पहेंगा॥ २५ । तब इसारल् की सारे वंश की

<sup>(</sup>१) मूल में सुनशान स्थान में दू हो। (२) मूल में न सीटिगा।

वहाई मारंगे ।

४६ च्यल देवता भुक गया नवा देवता निदुड़ गया उन की प्रतिमार पशुखा पर बरन घरैले पशुष्री पर सदी दे जिन बस्तुयों की तुस लिये फिरते घे से। खब भारी वे क ठहर गई वे प्रक्रित पगु के लिये भार हुई है। २। वे निष्टुड गये वे एक संग भुक गये वे भार की छुडा नहीं सके वरन याप भी यंधुयाई में चले गये हैं।

३। हे याक्रव के घराने हे इसाण्ल् के घराने के सारे बचे दृए ले।गा मेरी ग्रार कान धरकर सुने। तुम को <sup>म</sup> तुम्हारी इत्पत्ति ही से उठाये रहता श्रीर चन्म ही से लिये फिरता आया हू॥ ४। तुम्हारे बुड़ापे सा भी मै बैसा ही बना रहूगा तुम्हारे बात पक्रने के समय लों भी में तुम्हें दठाये रहूगा में ने पुर्वे यनाया है और तुम की लिये फिरता रहूगा में तुम्हें चठाये रहूगा थार हुड़ाता भी रहूगा ॥ ५। तुम मुक्ते किय को उपमा देशो श्रीर किस के समान वताग्रीमें श्रीर किस से मेरा मिलान करेमों कि वह मेरे समान उद्दरे ॥ ६ । घे घैली से साना उच्छेलसे वा कांटे में चान्दी तीलते तय सेानार की मज़री देकर उस से देवता बनवाते हैं फिर उस देवता की प्रकाम यरन दग्रहवत् भी करते है ॥ ७ । वे उस की कच्छे पर उठाकर लिये फिरते तब उसे उस के स्थान में रख देते है सीर घट घटा खड़ा रहता है थीर भपने स्थान से इटता नहीं चाहे कोई उस की दोद्दार्च दे तै।भी यह न सुन सफ्रेगा न विपत्ति से चस का उद्घार कर सकेगा ॥

८। दे श्रपराधिया इस द्यात की स्मरण करके स्थिर हो इस की खोर मन लगाखी ॥ (। प्राचीन-काल को प्रााली याते स्मरण करे। क्योर्क ईश्वर में ही **डूं** दूसरा कोई नहीं परमेश्वर में ही हूं श्रीर मेरे तुख कोई भी नहीं है। १०। में तो खादि से खन्त की वात का ग्रीर प्राचीनकाल से उस बात की बताता भागा हूं से बाब सो नहीं हुई में कदता हूं कि मेरो युक्ति ठदरेगी खार में बापनी सारी इच्छा की।

लाग यहावा ही के कारण धर्मी ठक्ष्यो श्रीर पूरी करता हू ॥ ११। में पूरव से एक मांसादारी पत्नी की धर्मात् दूर देश से श्रपनी युक्ति के पूरा करनेहारे पुरुष की धुलाता हूं में ने बात तो कही थीर उसे पूरी भी कदंगा में ने बात की ठइराया है थीर उसे सुफल भी ऋषाा ॥१२। दे कठार मनवासा तुम जो धर्माहीन ही सो कान धरकर मेरी सुने।। १इ। में श्रपनी धार्मिकता प्रगट करने पर इं से वद कियीं न रहेगी श्रीर मेरे उद्वार करने में विलम्ब न स्रोगा में स्थियेःन का उद्घार करंगा थीर दसारल की थोभायमान कर दूरा। 🕯 🛭

> 89. हो वाबेल् की कुमारी बेटी उत्तर-कर धूरिल में बैठ जा हे कर्होदेशों की छेटी विना सिंदासन भूमि पर बैठ जा क्योंकि तू फिर कोमल थै।र सुकुमारन कहाएगी।। २। चक्की लेकर खाटा पीस खपना वुकी उतार घाघरा च्छा ख्रीर चघारी टांगा मदियां का पार कर ॥ ३। तू नंगी किई खाएगी थ्रीर तेरी नंगाई प्रगट होगी क्योकि में पलटा लुंगा धीर किसी मनुष्य की न क्वे।ड्रगा र ॥

> 8। इमारा कुड़ानेदारा जी है उस का नाम सेनाओं का यद्दीवा ग्रीर इसारल् का पवित्र है।

> **प्रा हे ऋग्दिया की वेटी चुपचाप वैठी रह** क्रीर क्रिवियारे में जा क्यों कि तूँ फिर राज्य राज्य की स्वामिन न कहाएगी ॥ ६। मैं ने खपनी प्रका से क्रोधित देशकर खपने निज भाग की ग्रपवित्र ठदराया श्रीर तेरे वश में कर दिया तब तू ने उस पर क्रुड दया न किई ब्रीर बूठ़ीं पर खपना अत्यन्त भारी ज़ूश्रा रख दिया । ७। तूने ते। कहा कि मै सदा स्वामिन वनी रहूंगी से तू ने इन वातें। पर मन न लगाया चीर न स्मरण किया कि उन का क्या फल दोता दै॥

> द। से। देरागरंग में बक्ती दुई तू ने। निहर बैठी रहती है और सन में कहती है कि में ही हूं

(१) मूल में मनुष्य से म मिलुगा।

<sup>(</sup>१) मूल में तुन ला धर्म से दूर हा। (२) मूल में निकट भे पाने। (३) शूल में दूर। (B) सूल में में सिस्यान् में उद्घार इसाएल के लिये प्रापनी शोभा वृगा।

सीर न मेरे लड़केबाले साते रहेंगे से। तू अब यह बात सुन कि, ९। ये दीनों बातें सहकी का साता रहना ग्रीर विधवा हा जाना श्रचानक एक ही दिन तुम पर क्या पड़ेंगी ये तेरे बहुत से टोनें कीर तेरे व्यक्ति भारी तन्त्र मन्त्रों के रहते भी तुक्त पर व्यपने पूरे वल से पहेंगी। १०। तू ने ते। छपनी दुष्टता पर भरो सा रक्या है तूने कहा है कि कोई सुमे नहीं देखता, तेरी घुट्टि श्रीर ज्ञान जा है उसी ने तुमें बहकाया है सा तू ने मन में कहा है कि मैं ही डूँ ग्रीर कोई दूसरा नहीं ॥ ११। इस कारण सेरी रैंची दुर्गति द्वागों कि तुके यूक न पडेगा कि किच मन्त्र करके उसे दूर कर्ष थार तुभ पर ऐसी विपत्ति पहेंगी कि तू प्रायश्चित करकी उसे निवारण न कर सकेगी कार तेरे विन जाने अचानक तेरा विनाश होगा ॥ १२ । तू खपने तन्त्र मन्त्र थैर बहुत से टोने करके जिन में तू वचपन से परिश्रम करती शार्ड है खडी हो वया साने तू उन से लाभ उठा सके वा उन के वल से थे। री को भय दिखा सके ॥ १३। तू ती युक्ति करते करते चक गई है सा ग्रव तेरे ज्यातियों हो। नहत्रे। की ध्यान से देखते श्रीर नये नये चाद की देखकर हीनदार वताते है सा खड़े हाकर तुमे उन वाता से जो तुम पर घटिगी बचार ॥ १४। देख वे भूसे के समान होकर खाग से भस्म हो जाएंगे वे खपने ही प्राय क्वाला से न बचा नकींगे वह स्नाग ती तापने के लिये श्रांगारा न द्वागी न ऐसी द्वागी जिस के साम्हने कीर्च बैठे ॥ १५। जिन व।ती मे तू परिग्रम करती क्षाई है से। तेरे लिये बैसी हो है। सारंगी कीर बी तेरे समयन से तेरे संग द्यापार करते स्राये हैं से श्रपनी श्रपनी दिशा की श्रीर जाएंगे स्नीर तेरा को ई उद्घारकर्ता न होगा ॥

प्रति याकूब के घराने यह बात सुन तुम जो इस्त्रायली कहाबते ग्रीर यहूदा के दंश में उत्पन्न हुए ही वो यहीबा के नाम की किरिया ती खाते खीर इसारल् के परमेश्वर

श्रीर मुक्ते क्रोड़ कोई दूसरा नहीं मैं विधवा न हूंगी | क्षी चर्चा तो करते हो पर सञ्चाई श्रीर धर्मा से नहीं करते॥ २। वे ती प्रपने की पवित्र नगर के वसाते हैं थ्रीर इसारल के परमेश्वर पर जिस का नाम सेनामा का यहावा है ठेक लगाये रहते हैं ॥ इ। श्रमाली बाता का तो में ने प्राचीन काल से बताया श्रीर रन की चर्चा रठाकर युनाई मै ने याचानक उन्हें किया और वे हुई ॥ १। मैं से जानता था कि तू इठीला है थार तेरी गर्दन लाहे की नस थार तेरा माणा पीतल का है, ५। इस कारण में ने प्रगली वार्ते प्राचीन काल से तुभी वताया सन की घटने से पदिले ही में ने तुभी सुनाया ऐसा न है। कि तु कहने पाण कि यह मेरी मूरत का काम है ग्रीर मेरी सुदी श्रीर ठली दुई मूर्तियों की खादा से दुया॥ ६। तू ने सुना है, इस सब का पटना देख, वया तुम उस का प्रचार न करोग्ने अब से मै तुक्ते नई नई वार्त और ऐसी गुप्त वाते जिन्हें तू न जानता घा सुनाता हूं॥ 9। वे ते। श्रमी सिरजी गई श्रीर इस में पहिली न दुई घों तूने श्राज से पहिले उन्हेन सुना या कही रेंगान दें। कि तूक चने पार कि मे तो इन्हें सानता घा॥ ८। निश्चय तूने उन्देन तो सुनान जाना श्रीर इस से पदिलें तेश कान न खुला पा क्यों कि में जानता था कि तू निरचय विख्यां स्वात करता है थै।र उत्पत्ति हो में तेरा नाम श्रपराधी पड़ा है। र। मैं श्रपने ही नाम के निमित्त की प करते में विलम्ब कद्या। ग्रीर ग्रपने यश के निमित्त ग्रपने तर्ड रोक रक्ष्यूगा रेसान देा कि मैं तुक्ते नाथ करू॥ १०। देखें। में ने तुम्ते सेाधा ता सड़ी पर चांदी की नाई नहीं में ने तुमें दुख की भट्ठी में प्रयनाया है॥ १९। श्रापने निमित्तं श्रापने ही निभित्त मे यह करूंगा मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे छैार में अपनी महिमा दूसरे की न दूंगा॥

१२। हे याकूब हे मेरे बुलाय हुए इसाएल् मेरी खोर कान धरकर सुन क्योंकि में ही हूं में आदि चे हू सीर अन्त लो भी में ही रहूगा॥ १३। मेरे ही छाथ से पृथियों की नेव डाली गई स्नार मेरे ही दितिने हाथ से श्राकाण फैलाया गया फिर जब मे

<sup>(</sup>१) मूल में यहूदा के जल से निकले है।

<sup>(</sup>१) मूल में पहिला। (२) मूल में पिछला।

यल पहेंगा॥ १५। में भी ने वार्त कि ई थीर में ने का काम सुकल दोगा॥ १६। मेरे निकट प्राकर इस यात की मुना प्रादि से लेकर में ने कोई बात गुप्त में नहीं करी जय से यह हुई तब से में हू बीर बाब प्रमु यतावा थार उम के बातमा ने मुकी भेड़ा दिया है । १०। यहावा हो तेरा हुडानेदारा श्रीर इयाग्ल का पवित्र है सा यो कहता है कि मे तेरा परमेश्वर यहावा तेरे लाभ के लिये शिका देता ह भार विस मार्ग से तुमें चलना है उसी में तुमे चलाता ष्ट्रा १८। भना होता कि तुने मेरी खाजाखी की ध्यान में मुना छाता ती तोरी शान्ति नहीं की खीर तेरा धर्म ममुद्र की लक्ष्यें के ममान दोता॥ १९। थीर तेरा यंग याल के किनके के मरीया थीर तेरी निव मनान उस के कर्णा के ममान होती श्रीर उम का नाम मेरे म्यम्दने से नाण न दोता न मिट जासा ॥

२०। यायेल में में निकल जान्ना कम्दियों के यीय में भाग चाम्री जयलयकार फरते एक इस यात का प्रचार करकी सुनाधा पृषिधी की छार ली भी दम की चर्चा फैलांग्री कि यदीया ने यपने दाम याकुत्र की कुड़ा लिया है॥ २१। श्रीर सब बह उन्हे निर्जल देशों में से सनता था तय ये प्यासे न रहे, उस ने उन की लिये पानी यदाया उस ने चटान की फाइन श्रीर पानी फूट निकला॥ ३३। दुष्टीं के लिये मुक्त गानित नहीं यहाया का यही यचन है।

र्हे होया मेरी खोर कान खगाकर मुना शार घे दूर दूर के राज्यां के लेगो। ध्यान धरकर मेरी मुना क्योंकि बद्दाचा ने

चन को युलाता हूं तय ये एक साथ खर्ड हैं। जाते | मुक्ते गर्भ ही में रहते युलाया जय में माता के पेट हैं।। ९४ । तुम स्थाके सब एकट्टे होकर सुने। चन में था तय भी उस ने मेरे नाम की चर्चा किई।। में से किस ने सभी दन यातीं की बताया है। जिस २। थीर उस ने मेरे वचनी की चीखी तलवार की से मदाया प्रेम रक्तता है यही याचेल् पर उस की समान कर दिया थीर व्यपने हाथ की खाड में सुभी इच्छा पूरी करेगा थीर कस्दियों पर उसी का भुक- किया रक्ष्या किर मुक्त की समकीला तीर धनाकर ष्रपने तर्कण में गुप्त रक्खा, ३ । श्रीर मुभा से कहा उम की युलाया है में उम की ले आया शीर उम कि तू मेरा दास इश्वारल् है तेरे द्वारा में अपने की शोभायमान दिखासँगा ॥ ४। तव मै ने कदा कि मैं ने तो प्राक्षारण परिष्रम किया धीर व्यर्थ दी प्रापना यल यी दिया दे तीमी यदावा मेरा न्याय चुकारगा थीर मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाश्र में है। ५। ग्रीर यद्य यदाया जिस ने मुमे जन्म घी से इस लिये रचा कि मै उस का दास दे। कर याकूछ की। उस की खीर फरे से खार्ज अर्थात् इसारल् की उस की पास रक्षट्टा कर्ष बीर यदीया की दृष्टि में में प्रतापमय इंगा श्रीर मेरा परमेश्वर मेरा बल होगा, ६। उसी ने सुभ से खय कहा है यह तेर इसकी सी यात होती कि तु याक्व के गोत्री का उद्घार करने थीर दशारल के रवित लोगो। की लीटा से खाने के लिये मेरा दास उदरता से में तुभी श्रन्यनातियों के लिये क्योति ठएराजगा कि तू पृथियी की छोर छोर सा भी मेरी ग्रीर से चट्टीर का मूल दी॥ १। की मनुष्यें में तुळ जाना जाता थार इस जाति से घिनाना समका जाता थीर प्रधिकारियों का दास दै उस से दमाण्ल् का हुड़ानेदारा थ्रीर उसी का पवित्र श्रर्थात् यरोया या करता है कि राजा देखकर खडे हा जाएंगे थ्रीर छाजिम दगडवत करेगे थीर यह यद्दाया के निमित्त दिशा की सञ्चा थीर इसारल का पित्रत्र है श्रीर एस ने तुभी चुन लिया है।। 🕻 । यिशया यां कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में ने तेरी मुन लिई खीर उद्घार करने के दिन में ने तेरी सहायता किई है सो मे तेरी रक्षा करके तिरे द्वारा लेगीं के साथ घाचा बांधूंगा कि तू देश की सुभागी। करे श्रीर उन्नहें दूर स्थानी की

<sup>(</sup>१) या मणु यहाया ने मुक्ते छीर प्रापने प्रारगा की नेज विया है।

<sup>(4)</sup> गूल में मुह ! (२) मूल में मेरा न्याय यहाया की पास रे। (१) गूल में मुक्त ले। या को याचा उद्दराकगा। (४) मूल में सका।

उन की श्राधिकारियों के द्वाय में फीर दे, र । श्रीर बंधुयो से कहे कि बन्दीगृह से निकृत ग्रायो खैर की अभिध्यारे में है उन से कहे कि प्रकाश में आयो।। वे मार्जी के किनारे किनारे चरने पाएंगे थार सब मुख्डे टीलें पर भी उन की चराई मिलेगी ॥ १०। वे न मूखे होते न प्यासे थे।र न लूट न घाम उन्दे स्त्रोगा क्योंकि हो उन पर दया करता से उन की ले चलेगा थै।र जल के सेतों के पास पास से चला-स्या॥ १९। श्रीर में अपने सब पहाड़ों की मार्ग कर दूगा थ्रीर मेरे राजमार्ग करे दी जाएंगे। १२। देखी ये ती दूर से आएंगे थीर ये उत्तर थीर पाळिम से थीर ये सीनियों के देश से आएंगे ॥ १३। चे व्याकाण जयजयकार कर चे पृण्यियो मगन चे। चे पहाड़े। गला खोलकर जयजयकार करे। क्येंकि यहे। वा ने प्रपनी प्रजा की शान्ति दिई पैार प्रपने दीन लागों पर दया निर्द है।

98। परन्तु सिग्रीन् ने कहा है कि यहात्रा ने मुक्ते त्याम दिया मेरे प्रमु ने मुक्ते विसरा दिया है। प्र । क्या कोई स्त्री खपने दूर्घापउचे बच्चे की रेसा विसरा सकती कि श्रपने उस जने दूर लडके पर दयान करे इांबह ता भूल सकती है पर मे तुमी मूल नहीं सकता ॥ १६ । सुना मे ने तेरा विष श्रपनी इचेलियों पर खोदकर बनाया है सेरी शहर-पनाच मेरी दृष्टि में लगातार वनी रचती है।। १०। तिरे लड़को ता फुर्ती से आ रहे हैं स्रीर तेरे छ।नेहारे थीर उजाडनेहारे तेरे मध्य से निकले जा रहे हैं। १८। अपनी आंखें उठाकर चारी ग्रीर देख कि वे सव के सब रफट्टे देकार तेरे पास या रहे हैं यहावा की यह वाकी है कि मेरे जीवन की सेव्ह कि तू उन सभी की गोंदने के समान पोंदनेगी खीर दुल्हिन की नाई यपने भरीर में बांध लेगी ॥ १९ । श्रीर तेरे जा स्थान युनयान थीर उजड़े है थीर तेरे का देश खरहहर ही खरहदर है उन में नियासी अय न समाएंगे खीर सेरे नाम करनेहारे दूर ही जाएंगे॥ २०। तेरे जी पुत्र जाते रहे। से तेरे कान में कहने पाएँगे कि

यद स्थान दमारे लिये सकेत है दमे श्रीर स्थान है कि उस में रहें॥ २१। तब तूमन में कहेगी कि किस ने मेरे लिये इन की जन्माया मेरे पुत्र ती जाते रहे थे श्रीर में बांस दे। गई में बंधुई श्रीर भगेडू दे। गई से इन की किस ने पाला देख में खकेली रह गई थी खब ये कहां से खाये॥

२२ । प्रभु यदेश्या ये। कहता है कि सुन में अपना द्वाय जाति जाति के लोगो की योर वढाजगा थे।र देश देश के लेगों के साम्दने यपना मण्डा खड़ा क्रमा तव वे तेरे वेटी की श्रपनी गोद में ले श्राएगी थीर तेरी चेटिया की अपने कच्छे पर चढा-कर तेरे पास पहुचाएंगे ॥ २३। श्रीर राजा तेरे यहीं को निज सेवक खीर उन की रानियां तेरी दूध पिलाने-द्यारियां देशि वे अपनी नाक मूर्ग्नि पर रगडकर सुके दयहवत करेगे थैं।र तेरे पांधां की घूलि चाट लेंगे, से तू यह जान लेगी कि मै यहाँचा थीर मेरी बाट जाइनेहारी की बाबा कभी नहीं ट्रटने की ॥ > 8। क्या खीर के दाय से लूट हीन लिई जार वा धर्मी के वन्ध्र हुड़ाये जाएं ॥ २५ । तै।भी यदीवा यी कहता है कि हां वीर की भी वंधुए उस से कीन लिये जाएंगे श्रीर बलात्कारी की लूट उस के दाथ से कुड़ाई जाएगी क्योंकि जो तुभ से मुक्कट्टमा सहते दें उन से मे प्राप मुकट्टमा सहंगा थीर तेरे सहकेवासी का मैं थाप चद्वार करंगा। ३६। श्रीर जी तुम पर श्रंधेर करते हैं उन को मै उन्ही का मास खिला जंगा श्रीर वे ष्रपना लेाटू पीकर ऐसे सतवाले देशो जैसे नये दाखमधु से दोते हैं तब सब प्रामी जान लीं। कि तेरा च्हारकर्ता यद्याया थार तेरा हुड्गनेदारा यासूब का शक्तिमान में ही हु॥

पूठ. तम्हारी माता का त्यागपत्र किसे में ने उस की हो। देने के समय दिया से कहां है और व्योद्यारियों में से में ने किस के छाण तुम्हें बेस दिया है। यहे। यो कहता है कि सुनी तुम अपने अध्यम्भें के कामी के

<sup>(</sup>१) मूख में पाण्ने की प्रगष्ट करो। (२) मूल में तुमा। (४) मूल में तेरे लड़की के जाते रहने के बेटे।

<sup>(</sup>१) मूल में उठाकगा।

तुन्दारी माता होड दिए गई । २। इस का प्रमा काररा है कि जन्न में प्राया तब कोई न मिला द्यार जय में ने पुकारा तत्र कोई न द्याला क्या मेरा दाघ ऐसा छोटा हो गया है कि कहा नही सकता प्रारं द्या मुक्त में इतनी शक्ति नहीं कि न दयार सक्तं देग्रों में तो समुद्र की घुड़कते घी सुद्रा हातता यार मदानदी की जगल यना देता है उन की महातियां कल विना मर काती धीर वसाती रैं हु इ. में सा श्राकाय की मानी प्रीक का काला कपड़ा परिनाता थीर टाट ब्रांडा देता हू ॥

8। प्रमु पहाया ने मुक्ते शियों की जीभ दिई है कि म पके हुए की खपने यचन के द्वारा सभा-सने वार्न घट भार भार का सुके वागाजर मेरा कान खासना है कि मैं शिष्य की रीति मृनु ॥ ५। प्रमु यष्टीया ने मेरा कान ग्राला है ग्रीर में ने इठ न जिया न पीछे एट शया ॥ है। मैं ने मारनेहारी की श्रीर यपनी पीठ दीर गतमाछ नेविनेहारी की ख़ार ख़पने जाल किए में ने खपमानित ऐने कीर उर ६ प्रकृत से सुद न मोड़ा ॥ छ। क्येकि प्रभु यहावा मेरी नदायमा करेगा इह कारग मे ने एकाच नहीं किया धरन अपना नाथा चक्रसक की नार्ड कडा किया वर्षेक्ति मुक्ते निश्चय या कि मेरी प्राणा न ट्रुटेंगा । द। हो मुक्ते धर्मी ठएराता है सो मेरे निकट है कीन मेरे मांच मुकट्टमा प्लरेगा एम एक मा ग्रहे हो जा कार्ड मेरा मुद्दुई बनेगा वह मेरे निकट थाए ॥ ८। मुना प्रमु पराया मेरी चरायता करेगा मुक्ते कीन दीर्पी ठटरा नकेगा देखा है सब कींड़े याये पुष्प पुराने कपड़े की नार्च नाश है। लाएंगे ॥

१०। तुम म से कीन ऐ सी यशिया का भय मानता श्रीर इन के दान की मुनता है से चाहे श्रन्धियारे में चलना हा ग्रीर उसे कुछ उडियाला न दिग्राई देता है। ताभी बहाबा के नम का मरोमा रक्ते रहे थार खपने परमेश्वर पर टेंब लगावे रहे ॥ १९ । देग्रें। तुम झा खारा वारते खीर श्रोतनयारों की कमर में यांधते दें। तुम सय श्रपनी (१ मून में न व्यवादा :

काररा विक गये कीर तुम्हारे ही श्रपराधा के कारण | बारी हुई खाग में खेर श्रपने चलाये हुए खरिन-वारों के बीच बाप ही चले खायों। तुम्हारी यह दणा मेरी ही श्रीर से देशती कि तुस सन्ताप से पड़े रहारो ॥

> प्र. हो धर्म के पीड़े चलनेहारी है यदीया के ठूंठनेहारी कान लगाकर मेरी मुना जिस घटान में से तुम खोदे गये थीर जिस पानि में से तुम निकाले गये उस पर ध्यान करे। ॥ । अपने मृत्युक्य इक्राहीम थैार अपनी माता सारा पर ध्यान करो जय यह श्रकेला था तय ही से ने चम को युसाया श्रीर खाशीय दिई श्रीर बढ़ा दिया ॥ ३। यद्दावा ने सिक्ये।न् की ज्ञान्ति दिई है **एस में उस की सद्य खंहफ़रीं** की शान्ति दिई है थ्रीर चच के जगल की एदेन के समान थ्रीर उस के निर्जल देश की यदावा की बारी के समान कर दिया है उस में हर्ष थीर खानन्द थीर धन्यवाद थै।र भवन गाने का घट्द सुनाई पढेगा॥

8। दे मेरी प्रजा के लोगों। मेरी खोर ध्यान धरी धे मेरे लागा जान लगाकर मेरी सुना मेरी खीर से व्यवस्या दिई जाएगी और में अपना नियम देश देश के लोगो। की ज्योति दोने के लिये स्थिर रमृग्गा ॥ ५ । सेरा धर्म प्राट देनि पर हैं में स्हार करने लगा पूर में अपने मुखयल से देश देश की लोगों के न्याय के काम करंगा दीप मेरी घाट बोर्रेगे र्थार मेरे मुचयल पर श्राचा रक्खेंगे 🛭 ६ । श्राकाच की जार प्रपनी खारी उठाखी खीर पृथिवी की निरारे। स्वोक्ति स्नाकाश धूर की नाई विलाय जाम्गा थ्रार पृथियी कपहें के समान पुरानी हा चारगी कार चस के रहनेटारे यों ही जाते रहेगे पर हो बहार में करंगा हो सदा हों ठहरेगा थीर मेरा धर्म जाता न रहेगा ॥

छ। दे धर्म के जानने हारे। जिन के मन में मेरी व्यवस्था दे तुम कान सगाकर मेरी सुने। मनुष्यों की जिर्द हुई नामघराई से मत हरी श्रीर

103 7

<sup>(</sup>१) मूल में निकनेगी। (२) मूल में निकट है। (३) मूल में नेरा छहार निकला है।

उन के निन्दा करने से विस्मित न हो ॥ ८ । क्योंकि घुन उन्हें कपड़े की नाई खाँर कीड़ा उन्हें जन की नाई खारगा पर मेरा धर्म सदा ली ठहरेगा खाँर मेरा किया हुआ रहार पीठ़ी से पीठी ली बना रहेगा ॥

र । चे यहे। वा को मुना जाग नाग वन धारण कर जैसे प्राचीन काल के दिनों में थ्रीर खगली पीठियों के समय में खेंसे ही खब भी नाग क्या तू वही नहीं है जिस ने रह्य की दुक्त टुक्त किया थ्रीर मगरमच्छ की घायल किया था। १०। क्या तू वही नहीं है जिस ने समुद्र की खर्थात् गांहरे सागर के जल की सुखा हाला खार उस की थाह में खपने हुड़ाये हुखा की पार जाने के लिये मार्ग निकाला था। १९। से यहीवा के हुड़ाये हुए लेग लैंग्टकर जयजयकार करते हुए सिय्योन् में खारंगे थ्रीर जनकी सदा का खानन्द मिलेगा वे हर्ष थ्रीर खानन्द प्राप्त करेंगे खार थ्रीक थ्रीर लान्द प्राप्त करेंगे

१२। में तो में घी तेरा शान्तिदाता हूं से तू कीन है जो विनाशी मनुष्य से थ्रीर घास सरीखे मुर्भानेहारे यादमी से डरता है, १३। ग्रीर ग्राकाश के ताननेहारे थीर पृष्टिकी की नेव डालनेहारे खपने कर्ता यहे। वा को मूल काता है बीर कव जब देशो नाध करने की तैयार देशता है तब तब उस की जलजलाइट से दिन भर लगातार घरघराता है पर द्रोची की जलजलाइट कदां रही॥ १८। जा सुकाया हुया है से घोष्न हुडाया जारगा वह गढहें में न मरेगा थ्रीर उस का खाहार न घटेगा॥ १५। जो समुद्र की विलोइता ग्रीर उस की लहरों की गरजाता है से में ही तेरा परमेश्वर यहात्रा हू मेरा नाम सेनाथों का यद्योवा है॥ १६। ग्रीर में ने तुमे थपने बचन सिखाये<sup>।</sup> धीर थपने हाथ की धार्ड मे किया रक्खा है कि मे स्नाकाण तानू" स्नार पृथिवी की नेव डालूं खीर सिय्ये।न् से कडू कि तू मेरी प्रजा है।

१०। हे यब्धलेस् जाग चठ जाग चठ खड़ी है। जा त ने पराधा के राथ से उस की जलजलाइट के कटोरे में से पिया है तू ने कठारे में का लड़खड़ा देनेदारा मद पूरा पूरा पी लिया है ॥ १८। जितने लड्के खद जनी है उन में से कोई न रहा की उसे धीरे धीरे से चले थ्रीर जितने लड़के उस ने पासे पासे उन में से कोई न रहा की उस के हाथ की धारभ ले॥ १९। ये देा विपत्तियां तुम पर स्ना पंडी है से की म तेरे संग विलाय करेगा उनाइ श्रीर विनाश श्रीर मधंगी थीर तलवार या पही है में किस रीति तुमे ग्रान्ति दे सकता॥ २०। तेरे सहको मूर्कित दे।कर रक रक सहक के मिरे पर महाजाल में फंसे हुए द्यारिय की नाई पड़े हैं यदीया की जलजलाइट थार तेरे परमेश्वर की घुड़की के कारण वे खरेत पहे हैं॥ २९। इस कारण हे दुखियारी तू मतवासी ता है पर दाखमधु पीकर नहीं तू यह बात सुम । >>। तेरा प्रमु यदावा जा अपनी प्रजा का मुकट्टमा लडने-द्वारा सेरा परमेख्वर दें से। यें। कहता दें कि सुन में लड्खड़ा देनेहारे मद के कटोरे की फर्चात् अपनी जलबलाइट के कटोरे की तेरे दाय ये ले लेता दूर ये। सुमें उस में से फिर कभी पीना न पड़ेगा॥ २३। सीर में उसे तेरे उन दु.ख देनेदारा के दाय में दूंगा जिन्हों ने तुक्त से कहा कि लेट जा कि इम तुक्त पर पांच देकर चर्ली श्रीर तूने श्रीधे मुंद मूर्मि पर गिरकर अपनी पीठ के। यहक सी वना दिया ।

प्रे हे सियोन् जाग जाग अपना यल धारण कर हे पवित्र नगर यह-श्रांस्य कर हे पवित्र नगर यह-श्रंतेम् अपने श्रोभायमान वस्त्र पहिन ले क्योंकि तेरे वीच खतनारहित श्रीर अशुद्ध लोग फिर कभी प्रविश्य न करने पाएंगे॥ २। अपने पर से धूलि काड़ दे हे यहश्रलेम् एठकर विराजमान है। हे सिय्येश् की वधुई बेटी अपने गले के बंधन की खोल दे॥

<sup>(</sup>१। मूस में उप के सिर पर सदाका आपनद होगा। (२) मूल में सरीक्षे यननेहारे।

<sup>(</sup>क्) जूल में भें ने तेरे गुड़ में प्राप्त वक्त डाले। (४) जूल में प्राकाय की पीचे की गाई सगाना।

<sup>(</sup>१) नूल में में की। (३) नूल में पुस्की से भरे हैं। (३) मूल में कि इन आगे पहें। (४) नूल में तून आगे पलनेहारें के लिये आपनी पीठ नूनि कीर सबक के समान रक्ती।

कि मेरी प्रजा तो परिले परिल मिस में परदेशों बहुत सी जातियों को महकारमा खीर उस की है। कर रहने की गई थी खीर अश्रूष्टियों ने भी उस देखकर राजा खुपचाप रहेंगे क्योंकि ये तब रेसी पर थिन कारण अधेर किया ॥ ॥ । से अब यहाया वात देखेंगे जिस का धर्यन उन के सनते कभी न की यह याथी है कि में यहां क्या करता हू मेरी प्रजा किया गया है। खीर रेसी बात समभ लेंगे जो उन्हों सेतमत हर लिए गई है यहाया की यह भा वाशो ने कभी न सुनी है। ॥ है कि लो उस पर प्रमुता करते हैं मेा सपसपकार करते है स्रोर मेरे नाम की निन्दा दिन भर लगा-तार दोती रहती है। इं। इस कारण मेरी प्रकार मेरा नाम जान लेगी हुनी कारण घट उस समय थीर यहाया का भुजब्रल किस पर प्रगट हुआ। बान लेगी कि जो यात करता है सा यहाया ही २। घट ता उस के साम्टने अकुर की नाई थीर है देखा में बदी हूं॥

सीटाये साता है॥ (। हे यस्यसम् के गंडहरी एक सग उमग में प्याकर संग्रहणकार करे। क्योंकि यद्दावा ने भपनी प्रजा की गांति दिए धीर यहणलेस की हुड़ा लिया है ॥ १० । यद्यादा ने सारी सातिया के या श्रीर घमारे धी दु खों से लक्षा हुआ था तीभी माम्द्रने अपनी पांचित्र मुझा प्राट किई है श्रीर पृष्टियों । इस से ता उस को पिटा हुआ श्रीर परमेश्चर का मारा के दूर दूर देंगों के सब लिया हमारे परमेश्चर का पुत्रा श्रीर दुर्दशा में पढ़ा हुआ समस्ते थे ॥ ५ । पर किया हुआ उद्घार देखते हैं ॥ १९ । दूर देंग दें दूर देंगों के सारण घायल किया गया भीर के दूर दूर देगों के मध सात धमारे परमेग्यर का किया हुया उद्घार देखते हैं ॥ ११ । दूर ही दूर घरां में निकल कायों कोई खशुद्ध यन्तु मत कृषी उस के बीच में निकल कायों है बहावा के पात्रों के टेनिहारी अपने की शुद्ध करी ॥ १२ । क्योंकि तुम का न उतायली से निकलना न भागते पुण चलना पहेगा क्योंकि यद्दीया तुम्दारे श्रामे श्रामे श्रीर इसा-ण्लं का परमेश्वर तुम्दारे पीके पीछे चलेगा ॥

**98। देखे। मेरा दास घुंद्धि से काम करेगा यह** चंचा मदान् श्रीर कति उत्तत है। जाएगा ॥ १८। वैसे यद्वत से लीग तुमे देखकर चिकत हुए (क्योंकि

इ। यहीया तो या करता है कि तुम जो रित-। उस का रूप यहा लो विग्राड़ा हुआ था कि मनुष्य का मैत विक गये थे से विना स्पैया दिये हुडाये भी सा न जान पड़ा थीर उस की सुन्दरता भी कि जाओं गे॥ 8। फिर प्रभु यहाया यो भी कहता है आदिमियों की सी न रह गई), १५। वैसे ही वह

प्रे जी समाचार हम की दिया गया था उस का किस ने विश्वास किया रेसी जह की शासा के समान यहा है।ता गया जी 9। यदा से पर एम के पाय क्या ही से हित हैं निर्वल भूमि में ही उस की न ते। कुछ सुन्दरता श्री को शुभ समाचार देता सार श्रीर श्रीर श्रीर मुनाता श्रीर न कुछ तेव कीर जय हम उस की देखते श्री श्रीर करवात का श्रीर करवात श्रीर उद्घार होने तय उस का ऐसा रूप हम न देख पहता था कि का सन्देश देता श्रीर सिक्कीन से कहार होने तय उस का ऐसा रूप हम न देख पहता था कि का सन्देश देता श्रीर सिक्कीन से कहता है कि तेरा हम उस की चाहते। ३। यह तुच्छ जाना जाता परमेग्बर राखा हुन्ना है ॥ ८ । मुन सेरे प्रध्नित प्रान्ति या श्रीर पुन्ती का त्यामा हुन्ना या बह दु खी पुन्त रहे है वे एक साथ लयसयकार कर रहे है क्वींकि या श्रीर रीम से उस की जान पहिचान थी श्रीर य मातात् देखते हैं कि यदाया मिय्यान् की क्योंकर निमा कोई निम से लेगा मुख कर लेते हैं यैमा यह तुच्छ जाना जाता था थीर एम उसे लेखे मे न लाते थे॥

> । निश्चय घर समारे ही रागी की उठाता दमारे श्रधर्म के कामें के देतु कुचला गया था विस ताहना से प्रमारे लिये ग्रांति उपने सा उस पर पदी ग्रीर उस के फोडे साने से दम लेगा चरो धा मकी ॥ ६। इस ता सव के सव भेड़ा की नाई भटक गये घे घरन इस ने ग्रपना ग्रपना मार्ग लिया पर यदीवा ने इस सभी के प्रधर्म का भार उसी पर हाल दिया ॥

<sup>(</sup>१) मूल में राजा ग्रापने मुह गू देंगे। (२) मूल में, एमारे लिये थगापन रि।

९। इस पर अधेर किया गया पर वह सहता रदा थीर प्रपना मुद न खोला नैसे भेढ़ यघ दाने की जाने के समय वा भेड़ी जन कतरने के समय चुपचाप रहती है बैसे ही उस ने भी व्यपना मुद्र न खाला ॥ द । यंधेर खीर निर्णय से वद उठा लिया गया थीर उस के समय के लोगों में से किस ने इस पर ध्यान दिया कि यह जीवता के बीच से उठा लिया जाता है मेरे लेगों ही के प्रपराध के कारग वस पर मार पही है॥ ९। बीर वस की कयर दुष्टे। निकली घी॥

उसी ने उस की रे।गी कर दिया जध तू उस का प्राय दे।पवलि करे तब बद श्रपना वंश देखने पाएगा श्रीर बहुत दिन जीता रहेगा खार उस के दाय से यदावा की इच्छा पूरी दे। जाएगी॥ १९। यह व्यपने मन के खेद का फल देखकर शांति पारगा अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरा के। धर्मा उद्या-रगा थीर वह उन के अधर्म के कामा का भार षाप उठाये रहेगा ॥ १२ । इस कारण में उसे यहा के संग भाग दूगा थीर यह सामर्थिया के सग ज़ट बांट लेगा यह इस का पलटा द्वागा कि उस ने अपना प्राया मृत्य को वश कर दिया और यह प्रप-राधियों के केंगें जिना जया पर उस ने बहुतों के पाप का भार चठा लिया खार श्रवराधिया के लिये विनती करता है।

प्रि. हे वास तू की कभी न जनी जय-जयकार कर तू जिसे जनने की पोर्ड़ न हुई गला खोलकर जयजयकार कर ग्रीर पुकार क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुद्यागन के लंडको से अधिक है यहावा का यही वचन धै॥ २ । श्रापने तंब्रु का स्थान चीदा कर श्रीर

तेरे डेरे के पट लंबे किये जाएं घाष मत राक रस्थियों के। लम्बी श्रीर खूंटों की हुठ कर ॥ इ। क्योंकि तु दोहने बाएं फैलेगी थीर तेरा बंग जाति जाति को प्रधिकारी देशा ग्रीर उज्जडे दुर नगरी की वसारमा॥ ४। तूमत डर क्येकि तेरी स्नामा न टूटेमी कीर तू लोकात न हो क्येकि तुम् पर चियाधीन कारोी स्वोधिक तू खपनी जयानी की लज्जा मूल जाग्गी ग्रीर खपने विधवायन की नाम-धराई फिर स्मरण न करेगी॥ ५ । क्योंकि तेरा के चंग कीर उन की मृत्यु के समय धनयान के कर्ता तेरा पति है उन का नाम सेनाके का यहाया संग ठरराई गई तै।भी उन ने कुढ़ उपद्रय न किया है बीर इसारल का पायत्र तेरा हुडानेशरा है बीर कर्ता तेरा पति है उस का नाम सेनाके का यदे।या था बीर न उस की मुट से कभी इन की दात । दह सारी पृष्टियी का भी परमेश्वर कदानाग्या। ६। द्योकि यदावा ने तुभी गेसा युलाया दे माना तू १०। तीभी यहावा की यह भावा कि उरे कुचले होडी दुई थीर मन की दुग्यिया म्बी थीर जवानी में निकाली दुई स्त्री है तेरे परमेश्वर का यदी वचन है। 0। चया भर ही को लिये में ने तुमे हो। दो दिया था पर प्रव वही दया करके में फिर तुभी रख लगा। ८। फ्रोध की सकीरे से प्राक्तर में ने पल भर की लिये तुम से मुद्र किपाया ती था पर जनगा करके में तुम पर खदा के लिये दया करता तरे छुड़ानेहारे यहाया का वही यचन है ॥ ९। यह तो मेरे लेगे मे नुर के रान्य के जलवलय के ममान है क्यांकि जैसा में ने किरिया खाई घी कि नृद के राग्य की जलप्रस्य से पृष्यियो फिर न ड्रयेगो वैसे शीमे ने यद भी किरिया स्वाई दें कि स्नाग्ने की तुभ पर क्रोधन क्रम्याधीरन तुक्तको घुडकूगा। १०। चाहे पदाड घट बाएं थ्रीर पदाँडिया टल नाएं तीभी मेरी कफ्या तुक पर से न एटेगी थै।र मेरी थातिवाली वाचा न टलंगी प्रदेशवा का का तुम पर दया करता है यही घचन है।

> १९। हे दु खियारी तू की खाधी की सताई है छीर जिस को शांति नदीं मिली मुन मे तेरे पत्यराकी पञ्चीकारी करके घैठाडगा यार होरी नेव में भीलमंकि हालूंगा ॥ १२ । थीर मे तेरे कलण माणिकों के छै।र तेरे फाटक लालंडिया के थार सेरे स्व सिवाना की मनाएर रवे। के बनास्त्रा॥ १३। श्रीर तेरे सब सहके यदेखा के सिखाये दुर होगे थै।र उन का बड़ी शांति

<sup>(</sup>९) वा क्योंकि। (२) मूल में दार होगा। यस्युके लिये चडेल दिया।

मिलेगी ॥ १४ । तू धर्म्मी दोने के द्वारा स्थिर रागी । पवित्र के निमित्त यह करेगे बरोकि उस ने तुक्षे तू प्रधेर से यचेंगी क्योंकि तुके हरना न पड़ेगा बीर तू भयभीत छाने से वनेनी प्रणोक्ति भय का कारण तेरे पांच न पाएगा ॥ १५ । सुन लाग भी इ लगाएंगे पर मेरी खार में नहीं जितने तेरे विक्ट्न भीड लगाएं से तेरे कारय गिरंगे । १६। मुन ने का कारीगर पाग म के काण्ले फूक फूककर खबनी कारीगरी के खनु-सार द्वाचियार यनाता है सा मेरा ही निरवा हुवा है थ्रीर उद्याइने के लिये नाग करनेदारा भी मेरा दी सिरका टुका ई 1 99 । जितने द्यायार सेरी ष्टानि के लिये यनाये जाए उन में से कोई सफल न रेगा। थीर खितने लेगा सुदूर्ध दीकर तुम पर नालिश करें उन क्मों से तू बीत जाग्या । यदाया के दासा का यही भाग होता कार व मेरे ही कारह धर्मी ठएरों यदाया की यही यागी है॥

पान क्षक कर्पया न द्वा तुन भी खाक्तर मेल ले। खीर भी जे। मेरे मुख से निकलता दे सा व्यर्थ उद्दरकर त्याकी वरन प्राक्तर दाखमधु कीर दूध विन क्षेषे मेरे पास न लैं। देशा की मेरी इच्छा हुई है। उस की कीर विन दाम ले लें। । । की भीकनवस्तु नहीं वह पूरी ही करेगा फीर किस काम के लिये में ने र्षं उस के लिये तुम प्रवेग क्षेया लगाते हा फीर जिस । उस की भेजा हा सा पूरा होगा ॥ ९२। से तुम में पेट नहीं भरता उस के लिये क्या परिश्रम करते। श्रामन्द को माध निजलाग्ने श्रीर शान्ति की सांध धा मेरी खोर मन लगाकर मुना तब छत्तम बस्तुर पहुचाये बाखोगे तुम्टारे खागे खागे पदार खीर याने पाथीगे दीर चिक्तनी चिक्तनी वन्त्रं साकर यन्तुष्ट हो आधीशे॥ ३। कान लशायी बीर मेरे पास खाखा सुना तय तुम जीते रहारा र्थार म सुम्दारे माथ सदा की याचा याधूमा अर्थात् दाकद पर की घटल वास्ता की ॥ ४। मुने में ने उस का राज्य राज्य के लेगी। के तिये खाबी थीर प्रधान क्षीर प्याचा देनेदारा ठघराया है ॥ ५ । मुन तू रेसी जाति की विसे हु नहीं जानता युलाएगा जीर ऐसी जातियां जा तुन्तें नदीं जानतीं तेरे पास दीदी क्षार्थ्यो वे तेरे परमेक्टर यद्दीवा धीर दशाग्ल् के

योभायमान किया है।

६। जय ले। यदे।या मिल सकता है तय ले। उस की खोड़ा में रहा जय ले। यद निकट है तय लें। चस की पुकारी ॥ १ । दुष्ट प्रापनी चालचलन श्रीर यनर्घकारा अपने सेच विचार क्रीहकर यहावा की ग्रीर फिरे ग्रीर वह उस पर दया करेगा वह इमारे परमेश्यर की ग्रीर किर श्रीर यह पूरी रीति से उस की चमा करेगा॥ ८। क्योंकि यहे। या की यह घाणी पे कि मेरे फ्रांर तुम्दारे से च विचार एक समान नहीं खीर न तुम्हारी खीर मेरी गति एक सी है॥ ९। म्यों कि मेरी सीर तुम्रारी गति मे छै।र मेरे प्रार तुम्दारे से।च विचारा में प्राकाश ग्रीर पृणियो का यन्तर हैं।। १०। विश प्रकार से वर्षा थार हिम जाकाण से शिरते है खीर बहां थे। ही सीट नही जाते घरन भूमि पर पडकर उपवा उपवाते प्रमु अहि। यय प्यामे लेगो। पानी के थीर इसी रीति वानेदारे का बील श्रीर पानेदारे पाम श्राओ श्रीर बिन के को रोटो मिलती है, ११। उसी प्रकार से मेरा वसन पराहियां गला खोलकर जयजयकार करेगी थीर मैदान के सारे युवा जानन्द के मारे ताली यकाएंगे॥ १३। तय भटकटेवां की सन्ती सनीवर उरागे ग्रीर विच्कू पेडे। की सन्ती मेंददी कोंगी कीर इस से यदे या का नाम होगा थार सदा का चिन्द रहेगा ना कभी मिट न नाण्या ॥

> पृह् चहावा ये कदता है कि न्याय का पालन करे। थैं।र

धर्मा कं काम करी क्योंकि में शोघ्न तुम्हारा च्हार

(१) गूल में उस ने मुकल होगा।

<sup>(</sup>१) गूल में जितमी जीम तेरे माय उर्ज ।

<sup>(</sup>२) मूल में तुम्हारे माद्य जीएने।

<sup>(</sup>१) जून में प्राकाय पृथियी से छंवा है यसे ही नेरी गति तुम्मारी गति से खार नेरे सेाच विवार तुमारे सेाच विषारे। से उर्च र। (२) गूल में भूमि को सींचकर।

कद्मा श्रीर मेरा धर्मी होना प्रगट होने पर है। का क्या ही धन्य है वह मन्त्य की ऐसा ही करता श्रीर वह श्रादमी जा इस की धरे रहता है जी विशासदिन की अपवित्र करने से बचा रहता श्रीर श्रपने द्वाध की। सब माति की ख़राई करने से रोकता है ॥ ३। श्रीर की ली परदेशी यदे। या से मिले दुए हों से न कह कि यदे। वा हमे यापनी प्रजा से निश्चय याला करेगा थार खोजे भी न कहे कि इस ते। मुखे वृत्त हैं। 8। क्यों कि जे। खोले मेरे विषासदिन मानते थीर जिस वात से मै प्रसन्न रदता इ उसी की अपनाते थार मेरी वाचा को पालते हैं उन के विषय यहावा या कहता है कि, ५। मै अपने भवन थीर अपनी ग्रहरपनाइ के भीतर उन की ऐसा स्थान ग्रीर नाम दूता जी घेटे वेटियों से कहीं उत्तम देशा वरन में उन का नाम सदा घनाये ख़ंबाा थार वह कभी मिट न जाएगा ॥ ६। परदेशी भी जो यहावा के साथ इस इच्छा से मिले हुए दें कि उस की सेवा टहल करे थ्रीर यदावा को नाम से प्रीति रक्खें थीर उस की दास द्वी आ एं जितने विश्वामदिन की श्रपवित्र करने से घर्चे रहते ग्रीर मेरी वाचा की पालते हैं, १। उन की मै ग्रापने पवित्र पर्वत पर ले श्राक्तर श्रपने प्रार्थना के भवन से ष्मानिक्त कस्मा उन के दीमवलि थै।र मेलवलि मेरी विदी पर ग्रह्मा किये चाएँगी क्योकि मेरा सवन सव देशो के लोगों के लिये प्रार्थना का घर कदा-रगा ॥ ८ । प्रभु यदीवा जी निकाल दिये दुर इसा-रालिया की रकट्ठे करनेद्वारा है उस की यह वासी है कि जी एक हुँ किये गये हैं उन से मै थीरों की मी एक है करके मिला दूगा॥

(। हे मैदान के सारे जन्तुओं हे वन को सव जन्तुओं खा डालने के लिये आयो ॥ १०। उस के पहरुष श्रेंघे हैं वे सब के सव खद्मानी वे सब के सब गूरों कुत्ते हैं जो भूक नहीं सकते वे स्वप्न देखने- हारे थीर लेटनेहारे थीर उंघने के चाहनेहारे है।
१९। ये तो मरभूखे कुत्ते हैं जो तृप्त कभी नहीं देति 
थीर ये ही चरधादे हैं उन में समभ की यक्ति नहीं
उन सभे। ने अपने अपने लाभ के लिये अपना अपनी
मार्ग लिया है। १२। वे कहते हैं कि आओ हम दाखें
मधु ले आएं थीर मदिरा पीकर इक कार्य कल का
दिन तो आब के सरीखा अत्यन्त बड़ा दिन होगा।

पुर्क धार्मा चन नाथ द्याता है पर की ई हम वात की चिन्ता नहीं करता थार मक्त मनुष्य उठा लिये चाते हैं पर की ई नहीं सेचता कि धर्मी जन वियत्ति के हाने से पिर उठा लिया जाता है ॥ २। यह शांति की पहुंचता है, जो सीधा चना जाता है से श्रापनी खाट पर विश्राम करता है।

ह। हे टोनहाइन के लडका है व्यक्तिचारी श्रीर व्यभिचारिनी की सन्तान इधर निकट ग्रा॥ 8। तुम किस पर इंसी करते ग्रीर मुद्द खनाकर विराते हो द्या तुम पाखरडी ग्रीर भूठे नहीं हो ॥ ५। तुम तो सब हरे बहीं के तले देवताओं के कारण कामातुर होते थै।र नालां मे ठांगा की दरारीं के वीच<sup>8</sup> वालवच्ची की वध करते हो ॥ ६ । नाली के चिकने पत्थर ही तेरा भाग ग्रीर ग्रंश ठहरे रेमी घी वस्तुओं को तू तपावन देती ग्रीर यन्नवलि चठाती है क्या में इन वातों पर शान्त होन ॥ छ। वड़े जर्चे पटाड़ पर तू ने श्रपना विक्रीना विकाया है वहीं तू विल चठाने की चठ़ गई है।। ८। तू ने यापनी चिन्दानी अपने द्वार के किवाड़ खीर चैखिट की आड़ ही में रक्खी थीर तू मुक्ते केड़कर थीरी को अपने तर्द दिखाने के लिये घट्टी तू ने अपनी खाट चैदि। किई थैर उन से वाचा बांघ लिई फ्रीर तूने उन की खाट मे प्रीति स्वन्सी चर्दा तूने

<sup>(</sup>१) मूल में भेरा उद्घार ग्राने की निकट है।

<sup>(</sup>र) मूल में उन की सदा का नाम हूगा।

<sup>(</sup>१) मूस में फिर कुत्ते सरमखे हैं वे दिस महीं जानते।

<sup>(</sup>२) गूल में मुद्द खालकर जीम यहाते है।

<sup>(</sup>१) मूल में तुम भाषराध के सन्तान मूठ का यश।

<sup>(8)</sup> मूल में के नीचे। (प) मूल में वे ही वे ही तेरी चिट्ठी।

उस की देखा ॥ ९ । छीर तू तेल लिये हुए राजा के पास गई ग्रीर बहुत सुगंधित तेल अपने काम मे लाई श्रीर श्रपने दूत दूर हो भेज दिये श्रीर अधी-स्रोक सो अपने की नीचा किया॥ १०। तू अपनी यात्रा की सम्वाई के कारण पक्र गई तीभी तू ने न कहा कि व्यर्थ है क्यों कि तेरा वस कुछ घोडा सा श्रिष्ठिक हे गर्या इसी कारण तू हार नही गई । १९। तूने चे। कूठ कदा थै। र मुक्त को स्मरण नहीं रक्खा थीर चिन्ता न किई से किस के हर से श्रीर किस का भय मानकर ऐसा किया क्या में बहुत काल से चुप नहीं रहा इस कारण तू मुझ से तो नहीं हरती॥ १३। में भाप तेरे धर्मा श्रीर कर्मा का वर्शन करूंगा पर उन से तुर्के कुछ लाभ न देशा।। १३। लघ तू दोहाई दे तव तेरी बटोरी दुई बस्तुरं तुमे हुरारं वे तो सव की स्व वायु से वरन एक फूंक से भी उह जाएगी पर जी मेरी शरण ले सा देश की भाग मे पाएगा बीर मेरे पाँवत्र पर्वत का खिकारी देा जाएगा ॥ १८। ग्रीर यंग्र कदा जाएगा कि धुर बाध बाधकर राजमार्ग बनाखा थार मेरी प्रजा के मार्ग पर से ठोकर दूर करे। ॥

१५ । क्यों कि जो महान् ग्रीर उन्नत ग्रीर सदा बना रहता है श्रीर जिस का नाम पवित्र रंबर है से यें कहता है कि में इंचे पर पवित्र रंबान में निवास करता हूं श्रीर उस के संग्र मी रहता हूं जो खेदित श्रीर नम है कि नम्र लेगों के हृदय ग्रीर खेदित लेगों के मन की घरा करें ॥ १६ । में तो सदा मुकड़मा लड़ता न रहूंगा ग्रीर न सर्वदा क्रीधित रहूंगा नहीं ती खास्मा श्रीर मेरे बनाये हुए जीव मेरे साम्हने मूर्कित हो जाते ॥ १९ । उस के लेगम के पाप के कारण में ने क्रीधित होकर उस की दु.ख दिया था श्रीर को स्वास के मारे उस से मुद्द फरा था था पद पने मनमाने मार्ग में दूर चलता ग्राया था ॥ १८ । में जो उस को चाल देखता आया हू से श्रव उस की व्या क्षार करा। श्रीर उसे ले चलंगा श्रीर उस की विशेष

करके उस में के श्रोक करने हारों को श्रांति दूंगा।।
१९'। में मुद्द को फल का सिरजनहार हू यही जा ने कहा है कि जो दूर है श्रीर जो निकट है दोनों के।
पूरी श्रांति मिले श्रीर में उस की चंगा करूंगा।
२०। दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के सरीखे हैं जो स्थिर नहीं हो सकता श्रीर उस के जल में से मैल श्रीर कीच निकलती है।। २९। दुष्टों के लिये कुछ श्रांति नहीं मेरे परमेश्वर का यही वचन है।

पूट. गुला खोलकर पुकार ग्ख मत हो इ नरींस्रो का सा संचा शब्द कर मेरी प्रजाको उस का अपराध अर्थात् याकुछ को घराने की उन का पाप जता॥ २। वे ती दिन दिन मेरे पास बाते हैं बीर मेरी ग्रांत व्यक्तने की इच्छा ऐसे रखते है माना वे धर्मा करनेहारे लेगा हैं जिन्हों ने श्रपने परमेश्वर के नियमों की नहीं टाला वि तो मुक्त से धर्म्म के नियम पूक्ते श्रीर परमेश्वर के निक्तट थाने से प्रसन्न होते हैं।। ३। वे कहते हैं कि क्या कारण है कि इस ने तो उपवास किया पर तू ने इस की सुधि नहीं लिई थ्रीर धम ने ती दुःख चठाया परंतूने कुछ विचार नहीं किया १च का कारण यह है कि तुम उपवास के दिन अपनी ही इच्छा पूरी करते श्रीर श्रपने सब कठिन कामी की कराते हो ॥ ४ । सुने। तुम्हारे उपवास का फल यह दोता है कि तुम श्रापस में भगड़ते श्रीर लड़ते श्रीर श्रन्याय से घूंसे मारते हा जैसा उपवास तुम श्राज-कल करते हैं। उस से तुम्हारा शब्द अंचे पर सुनाई नहीं देता ॥ ५ । जिस चपवास से मै प्रसन्न होता हूं ष्राचीत् जिस में मनुष्य दुःख चठार क्या वह इस प्रकार का दोता है क्या तुम चिर की भाज की नार्च भुकाना थै।र अपने नोचे टाट विकाना थै।र राख फैलाना ही उपवास श्रीर यहोवा की प्रसन्न करने का उपाय कहते हो ॥ ६ । जिस उपवास से मै प्रसन्न होता हूं से। क्या यह नहीं है कि स्नन्याय से वनाये दुर दासे श्रीर श्रन्धेर सहनेहारी का ज़श्रा

<sup>(</sup>१) मूल में तूने ग्रापने हाय का जीवन पाया।

<sup>(</sup>२) गूस में तू बीमार महीं हुई।

<sup>(</sup>३) तूल में नवीं का भारगा जिलाने की थीर पूर्णी का मन जिलाने की। (४) मूल में खिपाया।

<sup>(</sup>१) मूस में दिग।

ताडुकर उन को छुड़ा देना थीर अब जूथी की टुकारे टुकारे करना ॥ ७। क्या वह यह मी निही है कि प्रपनी राठी मूखों का बाट देनी खार वसुरे मारे मारे फिरते हुर्ख्नी की थपने घर ले प्राना खैर किसी की नगा देखकर वस्त्र पहिनाना श्रीर अपने सातिभाइया से सपने का न किपाना ॥ ८ । तव तेरा प्रकाश पद फटने की नाई चमकेगा थीर तू शीघ्र चंगा हो जाएगा थै।र तेरा धर्म तेरे यागे स्नाग चलेगा थार यहावा का तेज तेरे पीके पीके चलेगा॥ र । तव तू पुकारेगा ग्रीर यद्देवा सुन लेगा तू दोहाई देगा थार वह कदेगा कि मे सुनता है। यदि तू अन्ध्रेर करना श्रीर श्रमुली मटकानी खीर बानर्थ वात वालनी होड़ दे. १०। श्रीर प्रेम से भूखे की सहायता करें श्रीर दीन दु खिया की सन्तुष्ट करे ता अधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा थीर तेरा घोर ग्रंधकार दोपहर का सा राजियाला है। जाएगा। ११। थ्रीर यहावा तुमे समातार सिये चसेमा श्रीर कुरा पड़ने के समय तुभे तृप्त ग्रीर तेरी इड्डियों की द्दरी भरी करेगा थार तूसींची हुई वारी के थार गेसे साते के समान रहेगा जिस का जल कभी नही घटता ॥ १२ । थीर तेरे वंश के लेगा बहुत काल के चलड़े हुए स्थाना की फिर वसारंगे ग्रीर तू पीठी पोठी की पड़ी हुई नेव पर घर उठाएगा तब तेरा नाम टूटे हुए बाडे का सुधारनेहारा श्रीर पधी का ठीक अरनेदारा पड़ेगा॥ १३। यदि त्र विधामदिन की अशुद्ध न करे अर्थात् मेरे उस पाँवत्र दिन मे ग्रपनी इच्छा पूरी करने का यदा न करे ग्रार विश्वाम-दिन की थानन्द का दिन थ्रीर यहावा के पश्चित्र किये हुए दिन के। मान्य समभक्तर उस दिन छापने घी मार्ग पर न चलने थै।र श्रापनी ही इच्छा पूरी न करने थीर अपनी ही वाते न वालने से उस का

मान करे, 98। तो तू यदे। वा के काररा सुखी है। गा ग्रीर में तुसे देश के क्वे स्थानों पर चलने दूगा ग्रीर तेरे मूलपुष्प याकूव के माग की वपन में से तुसे खिलाऊंगा यदे। वा ने यों कहा है।

पूरी स्वी यहीया का द्वाय ऐसा निर्वतः नहीं हो गया कि उद्वार न कर सके थै।र न वह ऐसा विदिरा दो गया है कि न सन सके ॥२। पर तुम्हारे प्राधनमें के कामें। ने तुम की तम्दारे परमेश्वर से थला कर दिया है थीर तुम्हारे पापी कारण उस का मुद्द तुम से ऐसा फिराः है कि वह नहीं सुनता॥ ३। स्त्रोकि तुम्हारे द्वाघ<sup>8</sup> ख़न थै।र ष्यधर्म करने से खपवित्र हा गये हैं तुम्हारे मुद्द से ता मुठ थीर तुम्हारी जीभ से सुटिल वाते कही जाती हैं। 8 । कोर्ड धर्म के साथ नालिश नहीं करता श्रीर न कोई सञ्चाई से मुङ्गद्वमा लडता है वे मिण्या पर भरासा रखते थै।र व्यर्ध वाते वक्षते उन की माना उत्पात का गर्भ रहता खार वे , खनर्थ का सनते हैं॥ ५। वे संपिन के शब्हे सेवते श्रीर मकरी के जाले बनाते है जी कोई उन के श्रग्छे खाता से मर जाता है ग्रीर जब कोई उस की फोडता तब च ससे से सप्रोला निकलता है<sup>।</sup> ॥ ६ । फिर उन के चाले कपडे का काम न देंगे ग्रीर न व ग्रपने कामें। से ब्रापने के। कांपेंगे क्योंकि उन के काम अनर्थ ही को देशते दे श्रीर उन के इत्यों से उपद्रव का काम द्दीता है॥ ७। वे खुनर्द<sup>र</sup> करने की दीडते ग्रीर गिर्दे। प का ख़न करने का मुर्ती करते हैं उन की युक्तियां अनर्थ की है थीर जहां जहा वे जाते हैं वहां वहा उलाड़ खीर विनाश होते हैं॥ ८। शांति का मार्ग वे जानते नहीं ग्रीर उन की सीकों में न्याय नहीं है उन के पथ टेड़े हैं उन पर जी कोई चले चेा शांति न पारगा ॥

<sup>(</sup>१) नून में कि दुष्टता के यथम खेलूगा छीर जून की रस्तिया बीलना। (२) नूल में मुक्ते देखा। (३) मूल में पूथा। (४) मूल में धीर भूखे के लिये खपना जीव खींथ निकाले। (४) मूल में रहने के लिये पया। (६) मूल में यदि तू विद्यानदिन से खपना पाद नोडे।

<sup>(</sup>१) मूल में कोटा। (२) मूल में उस का कामण्या मारी।
(३) मूल में दिया। (४) मूल में भीर तुम्हारी
यागुलिया। (४) मूल में भीर कुपशा हुया सपीला
कूटता है। (६) मूल में उन की पाय बुराई।

ः र । इस् कारण न्याय का चुकाना इस से दूर है | श्रीर धर्मा इस से नहीं मिला इस उजियाले की बाट तो जोइते पर अधियारा हो बना रहता है इस प्रकाश की ब्राशा ती लगाये हैं पर घोर ग्रंध-कार ही से चलना पड़ता है।। १०। हम अधीं के समान है जो मीत टटोलते हैं हम विन आख को सोगो की नाई ठटोलते हैं हम दिन दुपहरी रात की नाई ठोकर खाते है हम हृष्टुपुष्टों के बोच सुदीं के समान है।। १९। इम सब के सब रोहों की नाई चिह्नाते हैं थार पिय्हुकों के समान च्यूं च्यूं करते हैं इस निर्णय की बाट ते। जीहते दे पर कुछ नहीं द्याता श्वीर छहार की पर वह हम से दूर रहता है। १२। कारण यह है कि हमारे अपराध तेरे साम्हने बहुत हुए हैं बीर हमारे याप हमारे विनद्व साबी देते हैं हमारे खपराध बने रहते हैं धीर हम अपने याधर्म के काम जानते हैं, १३। कि हम ने यहीवा का प्रापराध किया और उस की मुकर गये थै।र श्रपने प्राप्तेत्रवर के पोक्वे चलना की हा थीर खंधेर करने मीर फेर की बात कटीं श्रीर भूठी बात मन में गढ़ीं श्रीर कही भी हैं॥ १४॥ श्रीर न्याय का चुकाना ती घोके इटाया गया थीर धर्म दूर रह गया सञ्चाह माई नहीं जाती' श्रीर सिधाई प्रवेश करने नहीं पाती ॥ १५ । वरन सञ्चाई मिलती ही नहीं श्रीर जी ब्रुराई से फिर खाता दे से लूटा जाता है।

यह देख कर यहाया ने द्वरा माना खोा कि न्याय कुछ नहीं रहा ॥ १६ । श्रीर उस ने देखा कि की ई पुरुष नहीं श्रीर इस ने इस से अवंभा किया कि की ई विमती करनेहारा नहीं तब उस ने अपने ही भुजबल से उद्घार किया और अपने धर्मी होने से घट संभल गया ॥ १९ । श्रीर उस ने धर्मी को भिलम की नाई पहिन लिया श्रीर उस के सिर पर उद्घार का टोप रक्खा गया उस ने पलटा लेने का बस्त्र धारण किया और उस को नाई पहिन लिया है ॥ १८ । बह उन की करनी के अनुसार उन की फल

देशा बह खपने द्रोहियां पर खपनी रिस भडकाएगा श्रीर छपने शत्रुओं की उन की कमाई देग वह द्वीपवासिया को भी उन की कमाई भर देगा। १९। तव पश्चिम की खोर लेगा यहावा के नाम का थीर पूर्व की ग्रीर उस की महिमा का भय मानेंगे क्योंकि जब शतु महानद की माई घटाई करे तब यहीवा का फ्रांत्मा उर्च के बिष्ट भगडा खड़ा करेगा ॥ २० । श्रीर याकूब में से खपराध से फिरते है उन की लिये चिय्योन् में एक हुड़ानेहारा श्रारमा यद्वावा की यही वार्यो है। २०१। श्रीर यदे। या यह कहता है कि 'जा वाचा में ने उन से वांधी दे से यह है कि मेरा जी आत्मा तूभ पर ठहरा है श्रीर **खपने से वचन में ने तु**क्षे सिखाये<sup>९</sup> हैं **सेा प्राव से लेकार सर्वदा सें। तेरी जीम पर**ें छी।र तेरे बेटी पाता की जीम पर भी चढ़े रहेंगे यदे।वा का यदी वचन है॥

प्रकाशमान हो क्येंकि तुमें प्रकाश मिल गया है श्रीर घड़ीयां का तेर क्यर उदय हुआ है ॥ २ । देख पृष्यियो पर तेर प्रतिक्षारा श्रीर राज्य राज्य के लोगों पर तेर प्रतिक्षारा श्रीर राज्य राज्य के लोगों पर तेर प्रतिक्षार हाया हुआ है पर तेरे क्रपर यहीया उदय होगा श्रीर अन्यजातियां तेरे प्रकाश की श्रीर राजा तेरी चमक की श्रीर चलेंगे ॥ ४ । प्राप्ती श्रांक चारों श्रीर चलकार देख वे चक के चय एक है होकर तेरे पाच था रहे हैं तेरे बेटे तेर दूर में या रहे हैं श्रीर तेरी बेटियां गोंद में पहुंचाई आ रही हैं ॥ ५ । तब तू इसे देखेगी श्रीर तेरा पुष चमकेगा श्रीर तेरा पृष चमकेगा श्रीर तेरा पृष चरायराएगा थार थानन्द से भर जाएगा क्योंकि चमुद्र का चारा धन श्रीर थानन्द से भर जाएगा क्योंकि चमुद्र का चारा धन श्रीर श्रां तेरे देशे में कंटों के भुगह श्रीर मिद्यान श्रीर एम देशें वेरों में कंटों के भुगह श्रीर मिद्यान श्रीर एम देशें

<sup>(</sup>१) मूल में इमारे प्रपराध इमारे सग हैं। (२) मूल में सञ्चाई ने धिक में देशकर खाई। (३) मूल में. उसी की मुजा ने उस के लिये उद्घार किया।

<sup>(4)</sup> मूल में तिरे गुंह में खाले। (२) मूल में तिरे गुंह से। (६) मूल में को गुंह से भी न खटेंगे। (४) मूल में ग्रीर बडेगा। (४) मूल में तुमा में।

की संडनियां भरेगी शवा के सब लेगा खाकर सेना थीर लेखान भेंट लाएंगे थीर यहावा का गुगानुवाद क्षानन्द से मुनाएंगे॥ छ। केदार् की सब भेड वकरियां एकट्टी द्वाकर तेरी द्वा चारंगी नवायात् के मेढ़े तेरी सेवा ठएल के काम में आएंगे वे चढ़ावे में मुक्त से ग्रुह्या किये जाएंगे श्रीर मे अपने शासाय-मान भवन को श्रीर भी शाभायमान कर द्ंगा ॥ द। ये कीन है जो बादल की नाई थीर दर्वास्री की खोर उस्ते द्वर पिग्रहुकों की नाई उडे खाते हैं ॥ (। निश्चय द्वीप मेरी ही बाट जाहेंगे पहिले ती तर्शीश के बहाज आएंगे कि तेरे बेटीं की सेने चान्दी समेत तेरे परमेश्वर यद्दीवा अर्थात् इसारल् को पवित्र को नाम को निमित्त दूर से पहुचार क्यों कि चस ने तुक्ते श्राभायमान किया है ॥ **५०ँ। श्रीर** पर-देशी लाग तेरी शहरपनाह का उठाएंगे सीर उन के राजा तेरी सेवा टहल करेगे क्योंकि में ने क्रोध में आकर तुमें दु.ख तो दिया घा पर ग्रख तुम से प्रसन्न द्वीकर तुमा पर दया करता हू॥ ११ । ग्रीर तेरे फाटक लगातार खुले रहेगे खीर न दिन की न रात की बन्द किये जाएंगे जिस से श्रन्यजातियों की धन संपत्ति श्रीर उन के राखा बंधुर द्वाकर तेरे पास पदुचाये जाए ॥ १३ । क्योंकि जिस जाति स्रीर राज्य के लाग तेरे बधीन न होंगे से नाश होंगे वरन ऐसी ज्ञातियां पूरी रीति से सत्यानाश हा जारंगी ॥ १३। सबानान् का विमव अर्थात् सनाबर थीर तिधार् कीर सीधे सनैावर के पेड एक साथ तेरे पास कारंगे कि मेरे पवित्रस्थान के ठाव की श्रीभा दें श्रीर मे यावने चरणों के स्थान की महिमा हूंगा ॥ १८ । स्रीर तेरे दु.ख देनेहारीं के सन्तान तेरे पास सिर भुकाये दूर आएंगे थीर जिन्हों ने तेरा तिरस्कार किया था में। सब तेरे पांवी पर गिरकर दगडवत् करेगे छै।र वे तुम को यदीवा का नगर थै।र इवारल् के पवित्र का सिय्योन् कर्हेगे॥ १५। तू जा क्रीकी ग्रीर धिन किर्द हुई है यदां लें कि केर्बे तुक से देवकर नहीं जाता इस की सन्ती में तुमें सदा के घमगढ़ का

श्रीर पीठ़ी पीठ़ी के हर्प का कारण ठहरा जंगा। १६ । श्रीर तू श्रन्यजातियों का दूध श्रीर राजाओं की काती से पीरगी श्रीर तू जान लेगी कि मे यहावा . तेरा चहारकत्ता श्रीर छुड़ानेदारा श्रीर याकूब का शक्तिमान हूं॥ १७। में तुभी पीतल की सन्ती साना श्रीर लोहें को सन्ती चान्दी श्रीर काठ की सन्ती पीतल थार पत्थरीं की सन्ती लाहा दूंगा। श्रींर मे मेल मिलाप का तेरे हाकिम श्रीर धर्म का तेरे चौधरी ठहराइंगा॥ १८। न तेरे देश में फिर उपदय को न तेरे सिवाना के भीतर उत्पात वा अधेर की चर्चा सुन पड़ेगी, हू श्रपनी शहरपनाइ का नाम उद्वार श्रीर अपने फाटकों का नाम यश रक्खेगी ॥ १९ । दिन मे तो उजियाला पाने के लिये तुमे मूर्य का थीर रात में प्रकाश के लिये चन्द्रमा का फिर कुछ काम न पड़ेगा ध्योंकि यहे। वा तेरे लिये सदा का उजियाला श्रीर तेरा परमेश्वर तेरी श्रीभा ठइ-रेगा ॥ २०। तेरा सूर्य्य फिर श्रस्त न द्वागा श्रीर तेरे चन्द्रमा की च्याति मलिन न देशी क्योंकि यहावा तेरी सदा की ज्योति ठहरेगा से। तेरे विलाप के दिन यन्त है। जाएँगे ॥ २९। तेरे लेगा सब के सब धर्मी होंगे वे देश के याधिकारी सदा रहेंगे वे मेरे लगाये दुर पै। घे श्रीर मेरे रचे दुर् ठहरेंगे जिस से मे ग्रीभायमान ठहर्द ॥ २२ । स्रों सम है सा एसार द्दे। जारगी थ्रीर की घोडा है से सामर्थी जाति वन जारगी। में यहे। दा दस के। इस के ठीक समय पर श्रीघ्र पूरा करंगा॥

हर पूमु यहावा का भारमा मुक्त परं ठहरा है क्योंकि यहावा ने नस्र लोगों को शुभसमाचार सुनाने के लिये मेरा स्रामियेक किया भीर मुक्ते इस लिये मेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं खीर वन्धुस्री, के साम्दने स्वाधीन होने का स्रार केंदियों के साम्दने सुटकारे का प्रचार कर्ड, र । श्रीर यहावा के प्रसम् रहने के व्यस का स्रीर हमारे प्रसम्बद्धर के प्रसन्

<sup>(</sup>१) मूल में ये भेरी वेदी पर। (२) मूच में तेरे पावे। के तलुए पर।

<sup>(</sup>१) मूल ने लाखगा। (२) मूल ने ग्रीर तेरा चद्रमान सिनटेगा।(६) मूल ने नेरे द्वाबी का कान।

करनेतारी की शांति दूं, इ। श्रीर सिय्ये।न् मे की विलाप करनेष्टारे। के विर पर की राख दूर करके सुन्दर पगड़ी बांध टूं श्रीर उन का विलाप टूर करके दर्पकारील लगाक थीर उन की उदासी च्टाकर यथ का प्योड्ना फ्रीड्रांड जिस से वे धर्म के यांत्रयुव थीर यहाया के समाये दूर कहलारं कि यह ग्रीभाषमान ठदरे॥ ४। से वे वहुत काल के चलडे हुए स्थाने। की फिर यसाएँगे थ्रीर श्राले दिनों से पड़े हुए खरुडदरी में फिर घर बनाएंगे थीर उसड़े पूर नगरीं का जी पीढ़ी पीढी से उसड़े एर दी फिर नये सिरे से वमाणी ॥ ॥। श्रीर परदेशी ते। याहे खहे तुन्दारी भेडवकरियो की चराएंगे थीर विदेशी लेगा तुम्हारे घरवादे थीर दाख को यारी के माली दोंगे॥ ६। पर सुम यदीवा के यावक कहाक्रोगे लेगा तुम की इसारे परमेख्वर के टटलुए कईंगे थीर सुम यन्यवातियों की धन रंपति की भीगोगे थार उन के विमव की धन्तुण पाकर यहाई मारीगे ॥ १ । तुम्दारी नामधराई की सन्ती दुना भाग मिलेगा थै।र यानादर की सन्ती वे प्रपने भाग के कारण सपजयकार करेगे से वे षपने देश में दूने भाग के श्राधिकारी होगे छैं।र यदा प्रानन्दित रहेरो॥ ८ । क्योंकि से यद्दीवा न्याय में प्रीति रत्यता थीर यजिदान के साथ चारी करनी घिनै।नी समकता इ श्रीर में उन की उन का प्रतिषत सञ्चाई से ट्रंगा स्रीर उन के साथ सदा की वाचा वांधुंगा॥ १। श्रीर उन का वश ग्रन्यवातिया में श्रीर उन की सन्तान देश देश के लोगी के घीच प्रसिद्ध देशो जिसने उन का देखी से उन्दे चीन्द खी कि यदावा की छोर से धन्य वंग के ये ही हैं।

९०। में यदीया के कारण श्रांत चर्ष करता हू श्रीर श्रापने परमेश्वर के चेतु मगन हू क्योंकि उस ने सुक्षे उद्घार के यस्त्र ऐसे पोंचनाये श्रीर धर्म्स की चट्टर ऐसे श्रीठा दिई है जैसे वर याजक की सी सुन्दर पगड़ी वान्ध्रता वा दुल्दिन ग्राप्टने पदिनती है ॥ १९। क्योंकि कैसे मूमि अपनी उपल की उगाती श्रीर वारी

सेने के दिन का प्रचार करं थार यब विलाप। में जा कुछ बाया जाता है उस का बह उपजाती करनेतारों का शांति हूं, ह। श्रीर सिय्ये।न् मे के है बैसे ही प्रभु यहावा सब जातियों के साम्दने धर्म विलाप करनेहारा के किर पर की राख दूर करके और यश उगाएगा॥

> **६२. सि**य्यान् के निमित्त में तब लें चुपन छूंगा श्रीर यह-शक्ते को निमित्त में तब सो चैन ने लुगा जब सी **उस का धर्मा अस्योदय की नाई श्रीर उस का** रहार जलते एए पलीते को समान दिखाई न दे॥ २। तव प्रन्यजातियां तेरा धर्म्म ग्रीर सब राजा सेरी महिमा देखींगे श्रीर तेरा एक नया नाम रक्खा सारगा निसे यदेग्या खाव<sup>1</sup> ठहरारगा ॥ ३ । खीर त यहीचा के द्वाप में का एक शोभायमान मुकुट ग्रीर श्रपने परमेश्वर की घ्रधेली में राजकीय पगडी ठदरेशी ॥ ४ । न तो तू फिर के ही हुई खीर न तेरी भूमि फिर वजही हुई कदाएगी तू तो देखीया जार तेरी भूमि यूला कहारमी क्योंकि यद्देश्या तुम से प्रश्रद्भ से स्रोर तेरी भूमि सुद्यागिन दें। जाएगी ॥ ५। नैसे जवान पुरुष कुमारी की ध्याप्ता है वैसे ही तेरे सहको तुमे व्यादिगी और जैसे घर दुव्हिन को कारण द्रार्पित द्वाता है वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण ष्टर्षित द्वारा।

> ६। चे यहणलेम् में ने सेरी शहरपनाष्ट्र पर पष्टस्त र्यंडाये चें लें दिन भर श्रीर रात भर भी लगातार पुकारते रहेगे चे यद्दावा की स्मरण करानेष्टारें।
> चैन न लें।, ७। श्रीर लब लें। वह यहणलेम् की
> स्थिर करके उस की प्रश्नंस पृथियों पर न फैला दे
> तब लें। उस की भी चैन लेने न दें।॥ ८। यद्दावा
> ने अपने दिखने दाश की श्रीर अपने बलवन्त भुना
> की किरिया खाई चें कि में फिर सेरा अन्न तेरे
> शब्दुओं की खाने के लिये न दूगा श्रीर न बिराने
> लोग तेरा नया दाखमधु जिस के लिये तू ने परिश्रम
> किया दी पीने पारंगे॥ ९। पर जिन्दों ने उसे
> खते में रक्षा ही सोई उस की खाकर यद्दावा की
> स्तुति करेंगे श्रीर जिन्दों ने दाखमधु भग्छारों में
> (१) मूल में यहोगा का मुख। (२) श्र्मात् जिस से की
> पन्त पू। (३) श्रमात् सुहानिन। (४) मूल में लगातार

युप म रहेंगे।

<sup>(</sup>१) वा प्रन्याय।

योने पाएंगे ॥

९०। फाटकीं ये निकल आय्री निकल प्रचाके लिये मार्ग सुधारी धुस खांधकर राजमार्ग बनायो उस में की पत्यार घोन धीनकर फैंक दो देश देश के लेगों के लिये भाग्डा खड़ा करे। । १९ । सुने। यदेखा पृष्यियी की क्षेत्र ली इस श्राज्ञा का प्रचार करता है कि सिय्योन् से कहा कि देख तेरा उहार-कर्तायाता है देख की मनूरी उस की देनी है से उस की पास थीर जी घटला उस की देना है से चस को द्वाप में है॥ १२। खीर लोग उन को पोंबत्र प्रना श्रीर यदीवा के कुढाये हुए कहेरी खीर तेरा नास पूकी हुई खीर न छोडी हुई नगरी पड़ेगा।

**६२.** यह कीन है की रदीस् देश के बीसा नगर से बैतनी बस्त्र पहिने हुए चला खाता है और खित बलवान थै।र मस्कीला प्रहिराया पहिने हुए भूमता चला ग्राता है। मै घी हू जो धर्म से बेलता ग्रीर पूरा चहार करता इंग्॥

२। तेरा पहिरावा क्या लाल है और क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हीद में टाख रीदनेहारे के से हैं॥

३। मै ने तो हीद में श्रक्तला ही दाखें रादी हैं थै।र देश देश के लेगो। से से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया से। मै ने कीय में बाकर उन्हे रीदा ग्रीर जलकर उन्दे लताडा उन की लेाइ की कींटे की मेरे वस्त्री पर पड़े से मेरा सारा पहिरावा मैला हा गया है। है। क्योंकि पलटा लेने का दिन में ने ठचराया था<sup>8</sup> थीर सेरे जनीं के छुडाने का खरस ग्रा गया है ॥ ध्र । श्रीर मेरे ताकने पर कोई सहायक न देख पड़ा थ्रीर मैने इस से अपर्यमाभी किया कि कार्ड संमालनेदारा नहीं मिलता तब मै ने अपने ही मुनवल से श्रपने लिये बद्वार किया ग्रीर मेरी जल-जलाइट अरी संभालनेदारी है ॥ ई। में ने तो की प

(8) मूल में मेरे मन में था।

रक्या है। वे ही उसे मेरे पवित्रस्थान के आगने। में श्राकर देश देश के लेगों की सताहा श्रीर श्रपनी जलजलाइट में उन्दे मतवाला किया थै।र उन के ले। हू की मूमि पर वहा दिया।

**छ। जितना उपकार यहावा ने इस लेगों का** किया अर्थात् इस्तारल् के घराने पर दया ख्रीर श्रात्यना क्षावया कारके उस ने इस से खितनी भलाई किर्द उस सब की अनुसार में यहावा की करुगामय कामी की चर्चा थार उस का गुणानुवाद करूंगा ॥ द। इस ने कहा कि नि संदें हैं मेरी प्रका के लोग ग्रीर रेवे लड़को हैं जो धोखा न देंगे से घह उन का चढ़ारकर्ता है। गया ॥ १। उन के सारे सकट में इस ने भी संकट पाया थीर उस का प्रत्यक्षण करनेदारा दूत उन का उद्घार करता था, प्रेम श्रीर कीमलता से वह आप उन की हुड़ा लेता या श्रीर प्राचीन काल के सब दिनों मे उन्हें उठाये रहा ॥ १० 1 तीमी उन्हों ने बलवा किया और उस के पविश्र खात्मा को खेदित किया इस कारण वह पलटकर चन का शत्रु है। गया थै।र खाप चन से लड़ने लगा n १९। तब उस के लोगों की प्राचीन दिन सर्थात् ससा की दिन स्मरण आये वे कहने तने कि सा आपनी भेडों की उन के घरवाहे समेत समुद्र में से निकाल लाया के। कहां है जिस ने अपनी प्रजा के बीच अपना पवित्र ग्रात्मा समवाया के कहा है ॥ १२। जा अपने भुजवल के प्रताप से मूसा के दिहिने हाथ की संभालता गया श्रीर श्रपने लेगों के साम्दन जल की दी भाग करके अपना सदा का नाम कर सिया से कहा है। पेइ। स्रो उन की ग्राहिरे समुद्र में ऐसा ले चला जैसा घोड़े की जंगल में कि उन की ठाकर न लगे से कहा है ॥ 98 । जैसे घरेला पशु नीचान में उतर काता है वैंसे ही यहावा के श्रात्मा ने उन की विकास दिया इसी प्रकार से तूने प्रापनी प्रजा की पहुचाकर प्रपना नाम सुधामित किया। १५। स्वर्ग से जा तेरा पवित्र श्रीर शामायमान वास-

<sup>(</sup>१) शूल में सिखीन को येटी से ! (२) मूल में उस की साम्हने। (३) नूस में चहार करने की महा।

<sup>&#</sup>x27;(१) या यह सकट देनेहारा न था। (२) नूल में जी यापनी योभायनाम मुला की नूसों के दिएने हाथ पर चलाता

स्थान है दृष्टि कर, तेरी जलन स्रीर पराक्रम कहां रहा तिम से प्रार्थना नहीं करता स्रीर न कोई तुम से तेरी दया सीर मया मुक्त पर से इट राई है। १६॥ तू ते। इमारा पिता है, इज्ञाहीस ते। हमें नही पश्चिमता पीर इसारल् हमारी सुधि नही लेता तामी दे यहावा तू इमारा पिता है, प्राचीन काल से भी हमारा कुढानेहारा यही तेरा नाम है।। १०। हे यहेच्या तू क्यों हम की छपने सार्गी से भटका देता भीर इसारा मन ऐसा कठार करता है कि इस तेरा सय नहीं मानते। ग्रपने दासीं, श्रपने निज भाग के गोत्री के निमित्त साट था।। १८। तेरी पवित्र प्रका तो घोडे ही काल लें। खोधकारी रही हमारे दें। हिया ने तेरे पवित्रस्थान की लताड़ दिया है। १९। इस लीग ता रेखे हा गये है कि माना हम पर तूने कमी प्रमुता नहीं किई स्त्रीर न इस कभी तेरे कहलाये॥ हैं। भला द्वा कि तू आकाश की फाड़कर उतर आए और प्रहाड तेरे साम्हने से कांप चर्डे, २। जैसे खारा भाड भंखाड़ जला देती है वा जल को चबालती है उसी रीति से तू अपने शत्रुकी पर अपना नाम ऐसा प्रग्राट कर कि जाति जाति के लेग तेरे प्रताप से कांप चठें ॥ ३। जव तू ने रेसे भयानक काम किये जा इमारी श्राधा से भी बरुकर घे तब तू उतर खाया खीर पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे ॥ 8। प्राचीन काल से ते। ऐसा परमेश्वर जो प्रपनी बाट जोइनेहारीं के लिये काम करे तुमें होड़ न ती कभी देखा गया न कान से उस की चर्चा मुनी ग्राई ॥ ध्रा जी लेगा धर्म्म के काम हर्ष के साथ करते हैं और तेरे मार्शी पर चलते हुए तुभी स्मरण करते हैं उन से ते। तू मिलता है पर हू क्रोधित दुवा है क्योंकि इस पापी दुए ग्रीर यह दशा बहुत काल से है से हमारा सहार कहार द्या सकता है ॥ ई। देख दम सब के सब अशुद्ध मनुष्य से दे। गये खेर दमारे सारे धर्म के काम कुचैते विषड़े के सरीखे हैं फिर हम सब के सब पते की नाई मुर्का राये थे। र इसारे ख्रधर्म के कामें। ने वायुक्ती नाई हमें उड़ा दिया है॥ ७। क्लोई

यदायता लेने क्रे लिये उदात हाता है क्यों कि तू ने श्रपना मुख इस से फेर लिया धीर इसारे श्रधर्मा को कामों को द्वारा इस को भस्त कर दिया है॥ ८। तीमी हे यदीवा तू हमारा पिता है देख हम ती मिट्टी थीर तू सुम्हार ठहरा इस सब के सब तेरे बनाये हुए हैं ॥ ९ से हे यहावा श्रत्यन्त क्रोधित न ही भीर न श्रनन्तकाल लें हगरे श्रधम्म की स्मरण रख विचार करके देख इस एव तेरी प्रका है ॥ १०। देख तेरे पवित्र नगर जंगल है। गये सिय्योन्, ते। जगल है। गया यस्थलेम् उन्नद् गया है॥ ११। हमारा पवित्र खीर थाभायमान मवन जिस में इमारे पितर तेरी स्तुति करते थे से स्नाग का कीर हो गया स्नीर इमारी सव मनभावनी वस्तुएं नाध है। गई हैं। पर । हे यदीवा क्या इन वातों के रहते भी तू अपने को रोको रहेगा क्या तू इस लेगों की इस क्रत्यन्त दुर्देशा में रहने देशा॥

६५ जी मुक्त को पूछतेन थे व मुक्ते खोजने लगे हैं और जी मुक्तें ढूँड़तेन घे चन को में मिलता हूं छीर जी जाति मेरी नहीं कहलाई उस से भी मैं कहता हूं कि देख देख मे हैं।। २। मैं एक इठीली खाति के लोगों की छोर दिन भर द्वाय फैलाये रहता हूं की खपनी युक्तियी के अनुसार झुरे मार्ग में चलते हैं ॥ ३। से। ये लेगा हैं जो मेरे साम्हने ही खारियों में खील चढ़ा चढा-कर थैर इंटों पर ध्रप जला बलाकर मुक्ते लगातार रिस दिलाते हैं।। 8 । ये कबरें। के बीच बैठते थीर हिपे दुर स्थानें में रात विताते स्नार सूबर का मांस खाते, धीर घिनानी वस्तुखों का जूस अपने वर्तनी में रखते, था ग्रीर कहते हैं कि इट का मेरे निकट मत या क्यों कि मै तुमा से पवित्र हूं। ये मेरी नाका मे धूंर के छोर दिन भर जलती हुई स्राग के समाम है। 8। देखों मेरे साम्दने यह वात लिखी हुई है मै चुप न रहूंगा मै निश्चय पलटा दूंगा, ७ । स्ररन

<sup>(</sup>१) मूल में रकः । (२) मूल में चन। (३) मूल में स्नास से देखा।

<sup>(</sup>१) मूल में छिपा। (२) मूल में तेरे हाय का काम । (३) मूल में कि मुमे देख मुमे देख।

सुम्हारे पुरखाश्रो की भी अध्यम्में की कामी का जी उन्हों ने पहाड़ें। पर धूप जलाकर यार पराहियों पर मेरी निन्दा करके किये। में यदेखा कएता हू कि दन की कमाई में पहिले इन की गोद में माय दूंगा ॥

द। यदे। या यें कदना है कि जिस भाति जब दाख के किसी गुळे में रसे भर बाता है तब लेगा कहते है कि उसे नाश मत कर क्योंकि उस मे क्राभीय है उसी भाति में अपने दासें के निमित्त येसा कद्याा कि सभी की। नाश न कई ॥ ९। ग्रीर मै याकूस में से एक वंश खीर यहूदा में से प्रापने पर्वती का एक प्रधिकारी उत्पन्न क्षमा से। मेरे चुने रूप उस को प्रधिकारी देशों ग्रीर मेरे दास घटा बसेशे॥ प०। और मेरी प्रका की मुक्ते खे। कती दें उस की गाय वैल खाकीर् नाम तराई मे वैठे रहेगे ॥ १९। लिये मेज पर भोजने की वस्तुएं सकाते थीर माधी देवी के लिये मसाला मिला पुत्रा दाखमधु मर देते हो, पर। मैं सुमहारी यह मार्थी कर दूरा कि तुम्हे तलवार के लिये ठहराइंगा कीर तुम ख्य घात है।ने के लिये भुकोगे इस का कारण यह है कि लख मे ने तुम्हे खुलाया तब तुम न बीले थेरिर अब में ने तुम से वाते किई तब तुम ने मेरी न सुनी बरन की मुमी बुरा लगता है सीई तुम ने किया और जिस से में अपस्त दोता हू उसी की तुम ने व्ययनाया।

१३। इस कारण प्रभु पद्दावा ये। कहता है कि सुने। मेरे दास ते। खाएंगे पर तुम भूखे रहागे मेरे दास ती पीएंगे पर तुम प्याचे रहे।गे मेरे दास ती स्नानन्द करेंगे पर सुम्हारो श्राशा ठूटेगी॥ १४। सुना मेरे दास ती हर्प के मारे जयजयकार करेगे पर तुम श्रीक से चिह्नाक्रीरो क्षीर खेद के मारे हाय हाय करेगो॥ १५। श्रीर प्रमु पद्दावा सुम की ती नाग करेगा श्रीर मेरे

दन की ग्रीद में पलटा भर दूंगा अर्थात् सुम्हारे थीर | चुने दुर लेगा तुम्हारी उपमा देकर साप देंगे भार प्रमु यदीवा तुक की ती नाथ करेगा पर अपने दासे। का दूसरा नाम रवयोगा॥ १६। तघ देश भर में की की ई प्रपने को धन्य कदे से। सञ्चे परमेश्यर का नाम लेकर खपने का धन्य कदेशा और देश भर मे जा कार्द किरिया खार से सम्ने परमेक्टर की किरिया खारगा क्योंकि श्राले कष्ट विसर जाएंगे श्रीर मेरी श्रान्यें से हिए सारंगे॥ १०। व्योकि सुना में नया प्राकाश सीर नर्च पृथियो सिरजने पर ह थ्रीर श्रमती द्यांत समरण न रहेगी थीर न फिर मन में श्राएंगी ॥ १८। से जे में सिरजने पर हूं उस के कारण तुम दर्पित दे। सार सदा सर्वदा मगान रही वर्षेक्ति देखे। में यहणलेम् की मरान दोने का थार उस की प्रका की दर्प का कारण ठएराजंगा ।। १९। ग्रीर में प्राप यहणलेम के कारक तो भेडवकरिया गारीन् में घरेगी ग्रीर उस के मगन ग्रीर ग्रपनी प्रज्ञा के देतु दर्पित दूगा ग्रीर चर्म फिर रेले या चिल्लाने का शब्द न सुन यर तुम जी यहावा की त्याम देते थीर मेरे पड़ेगा॥ २०। उस मे फिर न ती शेह दिन का वज्ञा पवित्र पर्वत की मूल जाते थीर भाग्य देवता के थीर न ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा किस ने अपनी थायु पूरी न किई ही क्वींकि जी सड़क्यन में मरे सा सा वरस का दीकर मरेगा पर पापी ते। मे वरस का देखर साचित उहरेगा। २१। वे घर वना-कर उन में धर्मेंगे श्रीर दास्त्रकी धारिया लगाकर उन का फल खाएंगे॥ २२। ऐसान देशमा कि वेती वनारं थै।र दूसरा वसे वा वे ते। स्नारं थैं।र दूसरा खार क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृद्धों की ची देंग्गी थ्रीर मेरे चुने दुर खपने कामी का पूरा लाभ चठा-रंगे ॥ २३। उन का परिश्रम व्यर्थ न देगा थीर न उन के वालक घवरावट के लिये उत्पन्न देशी क्योंकि व यराया के धन्य लेगों का वंग हैं थै।र उन के वालवर्से चन से याला। न होंगे॥ २४। फिर चन के पुकारने से भी पहिले में उन की सुनूंगा ग्रीर उन के मांगते ही में उन की सुन लूगा॥ २५। मेडिया फीर मेम्ना एक का चरा करेंगे थार सिंद वैल की नाई भूका खाएगा

<sup>(</sup>१) मूल में भवा दासम्यु ।

<sup>(1)</sup> मूल में तुम प्रापना मान मेरे चुने हुआें के लिये किरिया क्षेत्रिति । (२) मूल में सामिन् [यार्थात् सत्य वचम] की परनेश्वर । (१) मूल में सिरमूगा।

चौर सर्प का बाहार मिट्टी ही रहेगी। मेरे सारे पवित्र | उस की पीईं उठने से पहिंसे ही वह जन सुकी पर्वत पर न ते। की ई किसी की दुख देगा थै।र न वसन है ।

मेरे चरयों की पीढ़ी पृथिवी है से तुम मेरे लिये कैसा भवन वनायोगे शीर मेरे वियास का कैसा स्थान होगा ॥ २। यदेशवा की यह वाणी है कि ये सब बस्तुरं तो मेरे द्वाध की बनाई हुई दे से ये सब हो गई, में तो उसी की खोर दृष्टि कहा। जी दीन थीर खेदित मन का दी थीर मेरा घचन सुनकर षरपराता है। ॥३। वैल का विल करनेहारा मनुष्य के मार डालनेहारे के समान भेड का चढाने-दारा कुत्ते का गला काटनेदारे के समान अनुश्रलि का चढानेदारा सूबार का लाडू चढ़ानेदारे के समान भीर साबान का चढ़ानेहारा मूरत के धन्य कहने-ष्टारे के समान ठद्दरता है। वे जो खपने ही मार्ग निकासते थीर घिनीनी यस्तु थों से प्रसन् रहते है, 8। इस लिये में भी उन की दुःख की वाते निका-लूंगा थीर जिन वातों से वे डरते है उन्हीं की उन पर लाइंगा क्योंकि जब मैं ने उन्हें ख़ुलाया तब कोई न योला और सब में ने उन से बात किई तव एन्दों ने मेरी न सुनी घरन जा सुभी खुरा लगता है से इं वे करते रहे और जिस से में आपस्त होता टू उसी की विषयना लेते थे॥

**५। तुम जे। यदे। या का धचन सुनक्रर थर**र्थराते दे। उस का यद घचन सुनी कि तुम्दारे भाई जो तुम से थैर खते श्रीर तुम की मेरे नाम के निमित्त र्षलग कर देते हैं उन्हों ने ते। कहा है कि भला यदेखा को सहिसा बढ़े जिस से इस तुम्हारा खानन्द देखने पाएं पर शन्त मे उन्हीं की लंबाना पहेगा॥ ६। सुनेर नगर से कीलाइल 'मन्दिर से भी शब्द सुनाई देता है से यद्यांचा का शब्द है जो खपने श्रुखों के। उन की करनी का फल देता है।। ।

**चस को भोड़े लगने से पहिले ही उस से बेटा** कोई किसी को द्यानि करेगा यद्याया का यद्यी जन्मा ॥ ६। ऐसी वात किस ने कभी सुनी रसी वार्त किस ने कभी देखीं क्या देश एक ही दिन में चत्पन हो सकता या जाति क्यामात्र में चत्पन हो चकती है ताभी चिय्यान् पीई जाते ही बालका का हिंदा यो कहता है कि मेरा सकती है तीभी सिय्योन् पीई लगते ही बालकी की सिंहासन खाकाश थीर सनी ॥ १। यहावा कहता है कि क्या में बालकी की जन्मने ली पहुंचाकर न जनार्ज फिर तेरा परमेश्वर कहता है कि मै जो जनाता हूं से आपा

काख बन्द कदा १०। दे यद्यालेस् को सब प्रेम रखनेहारे। उस की साथ स्नानन्द करे। स्नीर उस के कारण मगन हा हे चर के विषय सब विलाय करनेहारी उस के साथ वहुत हर्पित हो, ११। जिस से तुम इस की शांति-क्यो स्तन से दूध पी पीकर तृप्त दी श्रीर दूध निकालकर उस की महिमा की बहुतायत से श्रत्यन्त सुखी दे। ॥ १२ । क्योंकि यदेष्या यें कहता है कि युना में उस की स्रोर शांति की नदी की नाई स्रीर यान्यवातियों के विभव की बढ़ी हुई नदी के समान उस में बहा दूंगा थै।र तुम उस में से घीछोग्रे श्रीर गीद में उठाये थीर घुटने। पर दुलारे जास्रोगे ॥ १३। जैसे माता पुत्र को यांति देती है वैसे ही में भी तुम्हें श्रांति दूंगा से। तुम के। यहश्रलेस् मे श्रांति मिलेगी ॥ १८ । तुम यह देखकर प्रफुद्धित हे।गे धीर तुम्हारी इड्वियां घास की नाई हरी भरी द्वांगी श्रीर यदेखा का द्वाच उस के दासें पर श्रीर उस के श्रृष्ट्रों के ऊपर उस का क्रोध प्रगट देशा॥ १५। सुने। यहीवा थारा के साथ श्रारता थीर इस के रथ ववगढर के समान दोंगे जिस से वह भड़के दृर क्रीप की साथ दयह थीर 'भस्म 'करनेहारी ली के साथ घुडकी दे ॥ ९६ । क्योंकि यहावा सारे प्राकियों को साथ थारा थीर श्रपनी तंलवार लिये हुए न्याय चुकारमा से यहीवा के मारे हुर वहुतेरे होंगे ॥ १९। जो लोग अपने की इस लिये पवित्र श्रीर गृह करते हैं कि वारियों के बीच मे जा किसी के पीके खडे दोकर पूथर या मूस का मांस थीर थीर

<sup>(</sup>१) मूस में स्मरण करानेहारा।

<sup>(</sup>१) मूल में पुरुष की।

विनीनी वस्तुरं खारं से रवा दी सम विलाय जारंगे। इसारली लेगा अनुवाल को गृह पात्र में धरकर कारंगा थीर उन में के बचे दुर्शी की में उन प्रन्य-जातिया के पास भेजाा जिन्हों ने न ता मेरा समा-श्रलेम पर यदीवा के लिये भेट ऐसा ले प्यार्ग जैसा की उन से प्रत्यन्त धिन देशी।

यहोवा की यही वाशी है। १८। क्योंकि मैं उन की पहीवा के भवन में ले खाते हैं यहोवा का यही काम ग्रीर कल्पनारं दोनों जानता हूं थै।र वह समय वचन दे॥ २१। थीर उन में से भी मै कितने लोगों षाता है कि मै सारी जातियों कीर मिन्न भिन्न भाषा की याजक कीर सेवीय दीने के लिये चुन लूंगा। द्योलनेहारी की एक है करंगा थीर वे आकर मेरी २०। क्योंकि जिस प्रकार जी नया आकाश भीर महिमा देखेंगे॥ १९ । श्रीर मैं उन में चिन्द प्रग्रट नई पृष्यियों में यनाने पर हूं की मेरे साम्दने बनी रहेगी उसी प्रकार तुम्दारा वंग श्रीर तुम्दारा नाम भी बना रहेगा यहावा की यही बार्यो है। ३३। चार सुना थीर न मेरी महिमा देखी थे। अर्थात् श्रीर नये चांद के दिन से नये चाद के दिन लीं तर्णीणियों थीर धनुर्धारी पूलिया थीर लूदिया की थीर विश्वाम दिन से विश्वाम दिन सें सारे प्राची पास फिर तूर्वालयों स्त्रीर यूनानियों स्त्रीर दूर हीप- मेरे साम्दने दराडवत् करने की प्राया करेंगे यदाया वाचिया के पास भेज दूरा थीर वे धन्यकातिया में का यही वचन है ॥ २४। तव वे निकलकर उन मेरी महिमा का वर्णन करेगे ॥ २०। श्रीर वे तुम्दारे लोगों की लेश्वी की जिन्हों ने मुक्त से वलवा किया चय माह्यों को घोड़ों रथें। पालिकया खत्त्वरीं कीर देख लीं। कि उन में पड़े हुए कीड़े कभी न मरेंगे चाड़नियों पर चढ़ा चढ़ाकर मेरे पांचत्र पर्यंत यह- थीर न उन की थाग कभी युमेगी थीर सारे मनुष्यों

## यिर्मयाह् नाम पुरुतक।

१ हिलिकयाङ् का पुत्र विर्मयाङ् जा विकासीन् देश के स्रनातीत् में रहनेहारे यालकों में से या उस की ये वचन हैं। ३। यद्देश्वाका यचन उसके पास श्रामीन् के पुत्र यहूदा के राजा गोजिएया ह् के दिना में यार्थात् चस को राज्य को तेरचने बरस में पहुंचा॥ ३। फिर योशियाह के युत्र यंहूदा के राजा यद्दीयाकी स्की दिना में भी थार बाजियाइ के मुत्र यहूदा के राजा विद्क्तियात् के राज्य के स्थारहत्वे सरव के ग्रंत लें।

यक्श्रलेम् के निवासी बंधुवाई में न गये तब लों पटुचा किया॥

8। से। यदावा का यद वचन मेरे पास पट्चा कि ५। गर्भ में रचने से पहिले ही में ने तुक पर विक्त लगाया था थीर उत्पन्न देनि से पहिले ही में ने सुने पवित्र किया में ने तुमें जातियों का नवी ठप्टराया था ॥ ६। तब में ने कहा अहद प्रमु यहावा सुन में ता बोलना नहीं सानता क्योंकि लड़का ही हूं। १। यदीवा ने मुक्त से कदा मत कद कि में लड़का ष्ट्र क्योंकि जद्दां कदीं में तुम्ने भेज़ंगा यदां तू जाएगा भी अर्थात् बब ला उस के पांचर्व महीने में श्रीर जा कुछ में तुम की करने की बाद्धा दूं सा

तू करेगा। द। तू उन से मत हर क्यों कि खनाने के लिये में सेरे संग्रं हूं यहावा की यही वाखी है।।
१। तब यहावा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंद की छूआ।
यहावा ने मुक्त से कहा सुन में ने खपने घर्चन
तेरे मुंद में डाले हैं।। १०। सुन में ने खाल की
दिन गिराने सीर ठा देने खीर नाथ करने खीर
काट डालने के लिये खीर धनाने खीर रापने
के लिये सुक्त जातियों खीर राज्ये। पर खिक्तारी
ठहराया है।

११। फिर यदेवा का यद घचन मेरे पास पर्धुवा कि दे यिर्मयाष्ट् तुभे क्या देख पड़ता है मै ने कहा वादाम की एक टलनी मुक्ते देख पड़ती है।। १२। तय यद्देश्या ने मुभा से कदा तुभी ठीका देख पहला है क्यों कि मै ग्रापने खचन की पूरा करने की लिये सचेत रक्षता हू॥ १३। फिर यदीचाका वचन मेरे पास दूसरी खार पहुंचा थीर उस ने पूछा तुसी ख्या देख पड़ता है में ने कहा मुक्त खीलते हुए जल का रक इयहा देख पङ्ता है जिस का मुंद उतर दिया से फेरा दुया है। १४। तब यहावा ने सुक्त से फहा इस देश की सब रहनेहारी पर विपत्ति उत्तर दिशा से स्मा पहेगी ॥ १५ । यद्दाद्यां की यद्द वासी है कि मे चत्तर दिशाको 'राज्यों थै।र क्लों को धुलाकंगा थीर वे याकर यहशलेस्को फाटकों में थ्रीर उस की चारीं चोर की ग्रहरपनाइ थीर ग्रहदा के धीर सब नगरीं के साम्दने भवना भवना विदासन रखेंगे॥ १६। और उन की सारी ख़राई के कारण में उन पर दबड होने की प्राचा दंगा इस लिये कि **उन्दों ने मुक्त को त्यागकर दूसरें देवता** श्रीं के लिये धूप जलाया थार अपनी वनाई दुई वस्तुथी की दंग्डयत किया है॥ १७। से तू क्रमरे क्रस्कर उठ क्षीर खे। कुरु में तुक्ष के। काइने की श्राचा ट्रंचे। उन से कदना तू उन के साम्टने न घषराना रेसा न हो कि मै तुमी संन को साम्दने घंबरा दूं॥ १८। यो मुन मे ने खास तुक्त को इस सारे देश ग्रीर यष्ट्रदा के राजाखों दाकिमों श्रीर यासकों श्रीर साधा-रब होगों के विक्त गढवाला नगर थै।र लेखे का खंभा ग्रीर पीतल की ग्रहरपनाद कर दिया है।

१९ं। वे तुमा से लड़ेंगे तो सही पर तुम पर प्रवल न होंगे क्योंकि में बचाने के लिये तेरे संग्रहू यहावा की यही वागी है॥

पहुंचा का यह वचन मेरे पास
पहुंचा कि, २। जाकर यहां लेस्
की पुकारके यह सुना दें कि यहे। जा का यह वचन
है कि तेरे विषय तेरी जवानी का स्तेह बीर तेरे
विवाह के समय का प्रेम मुक्ते स्मरण आते है कि
तू जंगल में जहां भूमि जीती बोर्ड न घी बहां मेरे
पीहे पीहे चली बाती घी॥ ३। इश्वास्त् यहे। वा
की पवित्र बस्तु बीर उस की पहिली उपन घी
जितने उसे खाते थे से दोषी ठहरते बीर विपति
में पहते थे पदीवा की यही वाशी है॥

8। दे याक्षव को घराने दे इसारल् के घराने को सारे कुला की लेगो। यदावा का वचन युने। ५। यद्देश्या ने यों कहा है कि तुम्हारे पुरखाओं ने मुक्त में कीन ऐसी क्षुटिसता पाई कि वे मेरी थोर से घट गये सीर निकासी वस्तुओं के पीके द्देष्कर खाप भी निकस्मे देा गये॥ ६। उन्हों ने इतना भीन कहा कि यहीवा जे। इस की मिस देश से से साया स्रीर जंगस में थीर रेत थीर ग्रह्में से भरे हुए निर्जल ख्रीर घोर खंघकार के देश में जिस से हाकर कोई नहीं चलता थीर जिस में कोई मनुष्य नहीं रहता ऐसे देश में जी इस की लेचला यह कहां है।। । में ती तुम की इस उपजाक देश में से आया कि **उस का फल और उत्तम उपन खाओ पर तुम** ने मेरे इस देश में आकर इस की अशुद्ध किया थीर मेरे इस निज भाग की घिनीना कर दिया॥ द। याज्यका भी न प्रकृते घे कि यद्दे। या कहाँ है श्रीर जी व्यवस्था से काम रखते घे वे मुक्त के। जानतेन घे फिर चयबाद्दों ने मुक्त से बलवा किया थीर नवियों ने वाल् देवता के नाम से नव्यवत किई ग्रीर निष्फल बातों के पीके चले थे॥ र। इस कारण यहावा की यद वाणी है कि स फिर तुम्हारा मुकंड्रमा चलाजंगा थीर तुम्हारे बेटे पोता का भी चलाकता॥ १०। कितियों के द्वीपी ही लीं, पर श्रीर सब हरे पेर्ड़ के तले तू व्यक्तिचारिन में पार हतरके देखे। श्रीर केदार् में दूत भेजकर मली का सा काम करती रही॥ २४ श्री। में ने ती तुक्ते हत्तम भाति विचारे। ग्रीर देखे। कि ऐसा काम कहीं हुग्रा है कि नहीं ॥ १९। क्या किसी जाति ने चपने देवता छों की जी परमेश्वर नहीं है बदल दिया पर मेरी प्रजाने अपनी मंडिमा की निकम्मी वस्तु से बदल दिया है ॥ १२ । यद्देश्या की यह व्यागी है, कि इस कारण चाहिये था कि स्नाका चिकत देशता स्रीर बद्दत ही धरधराता खार बहुत-मूख भी जाता ॥ प्र । व्योक्ति मेरी प्रजा ने दो व्याह्यां किई है **उन्हें** ने मुक्त बहते जल के सेाते की त्याग दिया थै।र उन्हों ने हीद बना लिये बरन ऐसे हैं।द ना फट गये है सीर उन में जल नहीं ठहरता॥ 98। क्या इसारल् दास है क्या वह घर में जग्मा हुआ दास है फिर यह क्या लूटा गया है ॥ १५ । जवान सिंदा ने उस के विकद्व गरनकर नाद किया उन्दी ने उस को देश की उजार दिया थार उस को नगरी की ऐसा पूजा दिया कि उन में की ई नहीं रह गया। १६ । श्रीर नीप् श्रीर तद्यन्देस् के निवासी तेरे देश की उपज घट कर गये हैं ॥ १७ । क्या यह तैरी ही करनी का फल नहीं क्योंकि जब तेरा परमेश्टर यद्योघा तुभी मार्ग में लिये चलता था तव तू ने उस को होड दिया॥ १८। श्रीर श्रव तुमे मिस्र के मार्ग से फ्या काम है कि तूसी होर्<sup>8</sup> का जल पीर श्रीर तुभे श्रिष्ट्रार् के मार्ग से भी वया काम कि तु महानद का जल पीए॥ १९ । तेरी ब्रुराई के कारण तेरी ताड़ना द्वांगी थ्रीर इट जाने से तू डांटी जाती है **द्या निश्चय क्राक्ते देख-वि** तूने जो श्रपने परमिश्वर यदे। या को त्याग दिया थ्रीर तुमे मेरा भय नही रद्या से। युरी श्रीर कडवी वात है प्रमु सेनास्रो के यहे। वा की यही वासी है। २०। में ने से। कव ही तेरा जूशा तोड डाला श्रीर तेरे वन्धन खोले पर तू ने जहा कि मै सेवान कथा। श्रीर सब कंचे कंचे

जाति की दाखलता थे। र सम्बेगई का बीज करके रे।पा फिर तू-क्यों मेरे देखने क्ष<sup>णे</sup> पराये देश की निकम्मी दाखलता की आखार धनम्य गई है। २३। चाहे तू अपने की सङ्जी से धोर श्रीनेरर बहुत सा चावुन भी काम से से आए तै।भी तेरे र ख्राधमी का दांग मेरे साम्हने पक्का बना रहेगा प्रभु यो होवा की यही वासी है॥ २३। तूक्यों कर कह सकतीं, है कि में अधुद्ध नहीं में बाल् देवताओं के पीके नहीं रे चली तूतराई में की ग्रापनी चाल देख ग्रीर जान <sup>पृक्षिक</sup> तूने क्या किया है। तू द्येग से चलने द्वारी श्रीर्वेर इधर उधर फिरनेहारी सांडनी है, २४। जगल में यो पत्नी दुई श्रीर कामात्र दीकर वायु संघनेदारी वनैली गदही जब काम के वश होती तब कीन उस की लैं। टा, सकता है जितने सम क्री टूट्में। से व्यर्थ परिशम न करेगे क्योंकि व उस के उस के अनुत में पारंगे॥ २५। तूनंगे पांच श्रीर ग्रसा सुखाये न रह। पर तूने कहा है कि नहीं ऐसा ता नहीं हो सकता ध्योंकि मेरा प्रेम दूसरी से लग गया है मेा उन के पीके जलती रहुगी ॥ २६ । जैसा चार पकड़े जाने पर लिजत दाता है बैसा ही इसारल् का घराना राजाश्री हाकिमी याजका थीर निवयों समेत लिजत होता है। २०। वे काठ से क इते हैं कि तूमेरा खाप है ग्रीर पत्थर से कहते है कि तू मुभे जनी है इस प्रकार उन्दें। ने मेरी ग्रीर मुद्द नहीं पीठ ही फोरी है। पर विपत्ति के समय वे कर्षेगे कि चठकर हमे वचा ॥ २८ । पर जे। देवता तूने वना लिये दे से। कहां रहे क्यों कि दे यहदा तेरे देवता तरे नगरी के वरावर बहुत है यदि वे तेरी विपत्ति के समय तुभे , बचा सकते है ता श्रमी

२९ । तुम मेरे संग क्यों वादविवाद करीगे हुंम उभी ने मुभ से वसवा किय़ा है यद्यावा की यदी

<sup>(</sup>१) मूल में इस कारण हे आकांश चिकत हा रोगाधित हो भीर यहुत सूर्च जा। (४) या क्या इस्तारल् दास है क्या यह घर में उत्पन्न हुआ। 'मूल में तेरा चे। पड़ा। (४) स्त्रधात नील नदी।

<sup>(</sup>१) मूल में में ने तुमे उत्तम जाति की दाखलता विस्कुल , सञ्चा बील लगाया। (२) मूल में यापने महीने में ।

वासी हैं॥ ३०। मैं ने व्यर्थ ही सुम्हारे बेटी की। दु ख दिया उन्दों ने ताड़ना से भी नहीं माना तुम ने श्रपने नविया की श्रपनी तलवार से ऐसा काट डाला 'है जैसा सिंह नाम करता है ॥ इ१। हे इस समय के लोगी यहावा के इस वचन को सेची कि क्या में इसंरिल् के लिये जगल वा घोर प्रन्थकार का देश बना इ मेरी प्रजा क्यों कहती है कि इस की कूटे है से तेरे पास फिर न आएंगे॥ ३२। क्या क्मारी अपने सिगार वा दुल्दिन अपना पटुका भूल चकती ताभी मेरी प्रका ने मुक्ते अनिशानित दिनों से विसरा दिया है।। ३३। प्रेम लगाने के लिये तु कीसी सुन्दर चाल चलती है तू ने बुरी स्त्रिया की भी खपनी सी चाल सिखाई है। sk । फिर तेरे घाघरे में निर्देश दरिद्र लोगो को लोहू का चिन्दे पाया जाता है तू ने उन्हें मेंध मारते नहीं पांचा पर इन सब के कारण उन्दें वध किया। इध्। तीभी तू कहती है कि मै तो निर्देश्य हुनिश्चय उस का क्षेत्र मुक्त पर से सतरा देशा सुन तू लें। कहती है कि मै ने पाप नदीं किया इस लिये में तुम से मुकद्मा सहूगा॥ ३६। तूं क्या नया मार्ग पकडने के लिये इतनी डीवा-होल फिरती है जैसे खर्श्भियों से तेरी खाशा टूटी वैंचे ही मिसियों से भी टूटेगी ॥ इ०। यहां से भी तू सिर पर द्याध रक्त है हुए यो ही चली आएगी क्यों कि जिन पर तूने मरासा रक्ष्या दे यदाधाने चन क्षा निकम्मा ठएराया है ग्रीर तेरा प्रयोजन चन के कारण सफल न होगा।

के कहिते हैं कि यदि कोई अपनी स्त्री की त्याग दे श्रीर वह उस के पास से जाकर दूसरे पुरुष की दी जार ती क्या बह चस को पास फिर लै। हेगा बना बद देश श्रीत श्रशुह न ही जाएगा। यहाद्या की यह बाखी है कि तू ने यदुत से भारी के साथ व्यक्तिचार ता किया है तीभी तू मेरे पास फिर छा॥ है। मुगडे टीला की ग्रार ब्राखें चठानार देख कि ऐसा कीन

तू रेसी वैठी हुई घी नैसे अरबी नंगेले में श्रीर तू ने श्रपने देश की व्यक्तिचार श्रादि बुराइया से श्रगृह किया हैं॥ ३। इसी कारण मोहिया थ्रीर घरसात की पिळली वर्षा नदी हुई इस पर भी तेरा माथा विश्वाका सा है तूलनाने जानती ही नहीं ॥ 8। वया तूथव से मुक्ते पुकारके न कहने लगेगी कि दे मेरे पिता तू ही मेरी जवानी का रखवाल है। ५। क्या वह मन में सदा क्रोंध रक्खे रहेगा क्या वद एस को। सदा बनाये रहेगा । तूने ऐसा कहा तो है पर ख़रे काम प्रयत्ता के चाय किये हैं।

६। फिर योशिय्याइ राजा के दिना मे यद्दावा ने मुभा से यद भी कहा कि क्या तूने देखा है कि सग क्रोड़नेधारी दसाएल् ने क्या क्रिया है उस ने ता सव क्वे प्रहाड़े। पर थे।र सब हरे पेडे। को तसे का जीकर व्यमिचार किया है॥ ७। श्रीर जब वह ये सब काम कर चुकी थी तब मैं ने कहा यह मेरी श्रोर फिरेगी पर वद न फिरी थार रंस की विकासधातिन वहिन यद्दाने यह देखा॥ ८। फिर मै ने देखा कि जब में ने सा होड़नेटारी इसारल् का उस के व्यक्तिंदार करने के कारण त्यागकर त्यागपत्र दिया तब उस की विश्वासघातिन वहिन यहूदा न हरी वरन जाकर खाप भी व्यभिचारिन बनी॥ १। ख्रीर उस के निर्लक्त व्यभिचारिन दोने के कारण देश भी अशुद्ध द्या गया श्रीर उस ने पत्थर श्रीर 'काठ के साथ भी व्यभिचार किया था॥ १०। इतने पर भी उस की विश्वांसघातिन बहिन यहूदा सारे सनं से नहीं पर कपट से मेरी स्रोर फिरी यदावा की यही वासी है।। १९। क्षीर यहीवा ने मुक्त से कहा स्ना होडने-द्वारी इसारल् विश्वांसद्यातिन यहूदा से क्रम दोषी निक्तली है॥ १३। त्र जाकर उत्तर दिशा में ये बात प्रचारके कह कि यहावा की यह वाशी है कि है स्या हो इनेहारी इसारल् लै। ट स्या तब मै तुमा पर काप की दृष्टिन रवखूंगा ध्योकि यदावा की यह वाश्री है कि में कर्स्यामय हू में सदा ले(क्रोध रक्खेन रष्ट्रगा॥ ५३ । यद्योवा की यह वासी है कि क्रेबल अपना यह अधर्मा मान से कि तू अपने परमेश्वर

स्थान है जहीं तू ने कुकर्मन किया है। मार्गी में (१) मून में. तुम्हारी तलवार ने नायक की नाई।

<sup>(</sup>१) मूल में लजाने की नकारा।

たきた

विसेयाद् ।

या अन्दती है कि दाय मुक्त पर में दत्यारी की दाय पडकर मूर्कित हो चली हु॥

प् याहणलेम् की यड़कों में इधर उधर दीहकर देखी ग्रीर उसकी वीको में ठूड़े। यदि ऐसा कोई मिल सकता है जा न्याय से काम करे थैं।र सञ्चाई का दोकी हो तें मे उस का पाप चमा कर्ष्या॥२। यद्यीप उस के निवासी पदावा के जीवन की से रेसा कहते है ताभी निश्चय वे भूठी किरिया खाते हैं।

इ। हे यहावा बचा तू सञ्चाई पर दृष्टि नहीं लगाता तूने उन की दुष्त्र दिया पर वें शोकित नधीं हुए तूने उन का नाश किया पर उन्दे। ने ताहना से नहीं माना उन्हों ने ख्रयना सन चटान से भी श्रीधिक कड़ा किया श्रीर फिरने की नकारा है। ह। फिरमिने सोचा किये लोगती कगाल थ्रीर अबे।ध दे ये यदे।बा का मार्गधीर स्रपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते॥ ५। से। मै यडे लोगो को पास जाकर उन को सुनार्सगा क्योकि वे तो यद्दोवाका मार्गथीर ग्रपने परमेण्यर का नियम जानते देशी यर चन्दी ने मिलकर ज़ूर की। तीड़ दिया थै।र वधना की खेल हाला है।

है। इस कारण सिंह वन में से खाकर उन्हें मार डालेगा श्रीर निर्कल देश का भेडिया उन की नाश करेगा थार चीता उन के नगरे। के पास चात लगाये रहेगा थ्रीर जी कीई उन से निश्र से साडा चाएगा इस कारण से कि इन की अपराध बंक गये श्रीर वे नुमं ने बहुत ही दूर घट गये हैं ॥ ०। में किस प्रकार चे तेरा पाप चमा कर्द तेरे लेगो। ने मुक्त को छे।डकर उन की किरिया खाई है जा परमेश्वर नहीं हैं श्रीर सब्दें ने उन का पेट भर दिया तब उन्दाने व्यक्तिचार किया थार वेष्याक्री के घरे। में भीड़ की मीड़ खाते थे॥ ८। वे खिलाये हुए श्रीर घूमते फिरते घोड़े। के समान दुर वे अपने अपने पड़ीसी

हुई स्त्री की सी चिह्नाइट सुनी है यह सिय्योन् की की स्त्री के लिये हिनहिनाने सरी ॥ ९ । यदादा वेटी का ग्रव्द है वह हांफरी ग्रीर हाथ फैलाये हुए की यह वागी है कि वर्ग में ऐसे कामी का दर्य न दू का में ऐसी लाति से प्रयना पलटा न लूं॥ १०। शहरपनाह पर चढ़ाई करके नाश तो करे। तीभी उस का अन्त मत कर डाले। चस की जह तो रहने दे। पर चस की डालिया का ताड़कर फैंक दे। क्योंकि वे यहावा की नहीं दै॥ १९। यदीवा की यह वागी है कि इसाग्ल् थीर पट्टा के घराना ने मुक्त से बड़ा घी विष्वार्यघात किया है॥ १२। उन्दों ने यद्दोवा की याते भुडलाकर कहा कि यह यह नहीं है विपत्ति इम पर न पडेराी श्रीर इम न ता तलवार की श्रीर न सदंगी का देखेगे॥ १३। थ्रीर नवी हवा है। जाएंगे थीर उन में रखर का यचन नहीं से। उन के साथ ऐसा ही किया जाएगा॥ १४ । इस कारण रेनाग्री का परमेश्वर यहाया थे। करता है कि ये लाग जा ऐसा कहते है इस लिये देख मे यापने वचन तेरे सुट में आग स्त्रीर यद प्रजा काठ बनाता पू थीर वर उन्देखाएगी॥ १५। यदीवा की यह वागी है कि हे इसारल् के घराने मुन में तुम्हारे विक्र दूर से गेसी जाति की चढ़ाई कराजेगा का सामग्री थीर प्राचीन चाति दै थीर उस की भागां तुम न समकोषी श्रीर न जानेगों कि वे लेगा क्या कर रहे है॥ १६। उन का सर्काण खुली कवर चादै ग्रीर वे सब के सब श्रूरबीर हैं॥ १०। वे तुम्दारे पक्की खेत थीर भे। जनचस्तुरं दा जाग्री की तुम्दारे बेटें वैटिया के खाने के लिये दातीं वे तुम्दारी भेड वक्तरिया श्रीर गाय वैली की खा डालेंगे वे तुम्हारी दाखे। थ्रीर थर्जीरें की खा जाएंगे खीर जिन गढ़वाले नगरे। पर तुम भरोसा रखते है। उन्हें वे तलवार के यल से गिरा देंगे॥ १८। तीमी यदीवा की यद वाणी है कि उन दिने। में भी में तुम्हारा खन्त न कार डालूगा॥ १९। से। सव तुम, पूकेगो कि समारे परमेश्वर यद्यावा ने इस से ये सब काम किस के पलटे में किये हैं तब तू उन से अधना कि जिस प्रकार से तुम ने सुक्त की त्यागकर दूसरे देवतांग्री की सेवा अपने देश में कि ई है उसी प्रकार से तुम

<sup>(</sup>१) मूस ने तेरे सड़के ।

पहेंगी॥

यद्दा मे यद सुनायो, २१। दे मूर्ख फीर, निर्देहि क्या करोगे॥ सोगा तुम जो षांखें रहते हुए नहीं देखते श्रीर कान रहते हुए नहीं सुनते यह सुना ॥ २२ । यदीवा की यह वाणी है कि क्या तुम लाग मेरा भय नहीं मानते में ने तो बालू की समुद्र का सिवाना ठएराकर या या का ऐसा विधान किया कि वह सम की न लाघे, जब चय उस की लक्ष्रे उठ तब तब वे प्रवल न रेगरं थीर जब जब गरजें तव तब वे चस को न लाघी फिर क्या तुम मेरे साम्दने नही षरषराते ॥ ३३। पर इस प्रजा के एठीला श्रीर वलवा करनेहारा सन है वे इठ करके खले गये है॥ न्हा फिर वे सन में इतना भी नहीं ग्रेशचते कि इसारा परमेश्वर यद्दीवा तो वरसात के आदि श्रीर अन्त दोनें समयें का जल समय पर वरसाता थै। इ कटनी के नियत श्रठवारे चुमारे लिये रखता है से। इम उस का सब माने ॥ २५। पर ये तुम्हारे श्रधक्में के कामें। हो के कारण क्क गये थीर तुम्हारे पापा के हेतृ तुम्हारी भलाई नहीं दोती ॥ इद । मेरी प्रजा में हुए लाग भी पाये बाते हैं जैसे चिडीसार ताक में रहते हैं वैसे ही वे भी घात लगाये-रहते हैं वे फदा लगाकर मनुष्या की प्रापते वश में कर लेते हैं।। २०। जीसा पिंजरा चिडियाक्षें से भरापुरा देशता है वैसे ही हन के घर कल से भरे पूरे रहते हैं इसी प्रक्रार से वे ब्रद्ध गये थीर धनी है। गये हैं॥ ३६। वे मेरिटे चिकते ही गये हैं वे ख़रे कामों मे सीमा की लांघ गये हैं वे न्याय और विशेष करके व्ययमुखें का न्याय नहीं वुकाते इस से उन का काम सफल नहीं दोता फिर वे फगालें। का इक नहीं दिलाते॥ २८। से। यद्यावा की यह वासी है कि क्या में इन दाती का दण्ड न दूं क्या में ऐसी जाति से पलटा न लूं॥

। ३०। देश में रोसा काम दाता दै जिस से चिकत ग्रीर रामांचित द्वाना चाहिये ॥ ३१।

की। प्रराये देश में, पर्देशियों की सेवा करनी नवी तो भूठमूठ, नबूबत करते हैं थीर याजक पड़ेगी॥ उन्हों कि समुता करते हैं थीर मेरी प्रका ्२०। याकूव के घराने में यद्य-प्रचार करी ⊹खीर की यह भावता भी है से। इस के ख़न्त में, तुम

> दि हो विन्यामीनिया यषणलेस् में से खपना खपना सामान लेकर भागी - श्रीर तको मे नरियमा फूको श्रीर वेषक्केरेस् पर अग्रह। खडा करे। वयोकि उत्तर की दिया से आनेहारी विपत्ति ग्रीर बड़ा विगाड़ दिखाई देता है।। २। सुन्दर थ्रीर सुक्षुमार सिय्योन् की मे नाथ करने पर ष्ट्र ॥ इ। चरवाचे प्रयनो श्रयनी भेड़ वकरियां यंगा लिये हुए उस पर झढ़कर इस की चारी स्रोर श्रपने तंत्र खड़े ,करेंगे श्रीर श्रपने श्रपने पास की पास चरा लींगे ॥ अ । आयो , उस के विक्रु युद्ध की तैयारी जरी उठी इस दी पहर की चढाई कर धाय हाय दिन उलने लगा और सांभ की प्रकाई लांबी हा चली है।। १। उठा इस रात ही रात चढ़ाई करे थैं।र उस के महलों की नाश करे॥ ६। सेनाओं का यरोखा तुम, से कहता है, क्रि वृत्त काट काटकर यदणलेस् के विष्टु धुम बांधा यह वही नगर है जिस का दण्ड हुआ चाइता इस में अन्धेर ही अन्धेर भरा हुया है। है। जैसा क्रूए में से नित्य नया जल निकला करता है वैसा हो इस नगर में नित्य नई व्याई निकलती है इस में चत्पात खीर उपद्रव का कोलाइल मचा करता है चोट श्रीर मारपीट मेरे देखने में निरन्तर खाती है ॥ ८ । हे यहशलेम् ताहना से मान ले नहीं ते। तू मेरे जीव से चतर जाएंगी श्रीर में सुक, की उजाइकर निर्जन कर हालुंगा ॥ ९ । चेनायों का यदे। वा यें। कहता है कि दाखलता की. नाई इम्राएल के घचे हुए सव ती है चाएंगे दाख के तादनेहारे की नाई इस सता की डालिया पर फिर फिर छाथ लगा॥

> १०। में किस से बोलूं श्रीर चिताकर कड़ कि वह माने। देख ये जंचा सुनते हैं। स्नार ध्यान भी नहीं दे सकते देख वे यदावा के वचन की निन्दा

<sup>(</sup>१) नूस में, तुमारे अधरमी ने इन्हें बेहा ग्रीर सुमारे पावा ने भन्नाई तुम से राकी।

<sup>(</sup>१) नूल में उम का कान खतनारहित है।

करते थीर उस की नहीं चाइते॥ ११। इस कारण यहोवा का कीप मेरे नन में भर दिया गया ग्रीर मे इसे रीक्षते रोकते उकता गया इसे सहक पर के बच्ची थै।र जवानी की सभा में भडका दे क्योंकि स्त्री पुरुष खघेड़ वृद्धा सब के सब पकड़े जाएंगे। क्ष । श्रीर यदेश्या की यह वाकी है कि उन लेशी के घर ग्रीर खेत थीर स्त्रियां सब ग्रीरों की है। साएंगी स्पोकि में इस देश के रहनेहारी पर हाथ बढाजगा ॥ १३ । क्योंकि क्रोटे से लेकर बहे तक वे सब के सब सासची हैं खोर क्या नबी क्या याजक वे सब के सब कल से काम करते हैं।। १८। धीर चन्टों ने शांति है शांति ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा<sup>र</sup> के घाल का कपर ही कपर चंगा किया पर शांति कक भी नहीं ॥ १५ । क्या वे चिनै।ना काम करके लंबा गये। नदीं वे कुछ भी नदीं लवाये वे लवाना ज्ञानते ही नहीं इस कारण जब थीर लेगा नीचा खाएंगे सब वे भी नीचा खाएंगे थीर सब में उन की दग्रह देने समूं तब वे ठीकर खाकर गिरो यहोद्या का यही घरन है॥

९६। यदेवा यों भी कदता है कि सहकों पर खड़े दोक्र देखे। थै।र पूढ़ी कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कीन सा है उसी में चला ग्रीर तुम ग्रपने छपने मन में चैन पाछोगे। पर उन्हों ने कहा हम न चर्लोगे॥ १०। फिर मैं ने तुम्दारे लिये पदकर वैठाकर कहा है नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुने।। पर उन्दों ने कदा है इस न सुनेंग्रे॥ १८। इस लिये दे प्रन्यकातिया सुना श्रीर दे मगडली देख कि इन लेगों में क्या है। यहा है। यह । हे पृथ्वित्री सुन श्रीर देख कि में इस स्नाति पर वह विपत्ति ले ष्राक्ता जो उन की कल्पनायों का फल है क्योंकि इन्हों ने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं स्त्रााया थै।र मेरी शिक्षा की इन्हों ने निकस्मी जाना है।। २०। मेरे लिये लोबान की घवा से बीर सुग्रन्धित नरकट स्रो दूर देश से स्राप्ता है इस का क्या प्रयोजन है तुम्हारे द्यामद्यलियों से में प्रसन्न नहीं द्याता खीर न

तुम्हारे मेलबलि मुक्ते मीठे लगते हैं॥ २१। इस कारमा यदीवा ने येा कदा है कि मुना में इस प्रका के थारी ठीकर रख़्रीता थें।र घाप घेटा पड़े।सी कीर संगी वे सव के सव ठाकर खाकर नाम देंगि ॥ २२ । यद्याया ये। कहता है कि देखा उत्तर से यरन पृश्चियी की छोर से एक यही जाति के लेगा पस देश पर उमारे जाणंगे ॥ २३ । ये धनुष श्रीर यर्की धारण किये चाएंगे वे क्रूर छै।र निर्दय दें थै।र जग्र वे बेालते तब माना समुद्र गरजता है वे घे।डों पर चढे हुए खारंगे दे सियोन्' वे वीर की नाई द्रीवयार वन्द दीकर तुभ पर चढ़ाई करेंगे । २४ । इस का समाचार सुनते ही हमारे हाथ ठीले पड गये हैं दम सकट से पहें दें जननेटारी की सी पीड़ दम को उठी है। २५। मैदान में मत निकल जाग्री मार्ग में भी न खते। क्यों कि वदा गत्र की तलवार श्रीर चारे। श्रीर भय देख पहता है ॥ २६। से। दे

20। में ने तुम को प्रापनी प्रका के योच गुम्मट .

वा गढ़ इस लिये ठदरा दिया कि तू उन की जाल
परिष्य कीर जान ले॥ २८। ये स्वय यद्दत ही एठीले

हैं ये लुतराई करते फिरते हैं उन सभी की चाल
विग्राही है ये निरा ताम्या ग्रीर लोहा ही निकले

है ॥ २८। धीकनी जल गई भीमा प्राग में जल
गया से। ठालनेहारे ने व्यर्थ ही ठाला है युरे लोगा
निकाले नहीं गये॥ ३०। उन का नाम खोटी चादी
पड़ेगा क्येंकि यहावा ने उन की खोटा पाया है॥

मेरी प्रवा कमर में ठाट बांध ग्रीर राख में लेट

नैसा विसाप एकताते पुत्र के लिये द्वारा दे वैसा

ही यहा ग्राक्तमय विलाप कर क्योंकि नाग करने-

द्यारा द्यम पर याचानक या परेगा॥

9. जी वचन यदेशवाकी खोर वे यिर्मयाह् के पास पहुचा के यह है कि, २। यदेशवाकी सवन के फाटक से खहा है। यह वचन प्रचारके कद कि है सब यहूदिया तुम की यदेशवा

<sup>(</sup>१) मूल में चढेल। (२) मूल में, मेरी प्रजा की पुत्री।

<sup>(</sup>१) मूल में क्षेसा युद्ध के लिये पुरुष । (२) मूल में दे विय्योग की वेटी। (३) मूल में प्रकाकी पुत्री।

को दश्कवत् करने के लिये इन फाटको से प्रवेश कारते हो से यद्दीवा का वचन सुना॥ ३। सेनाओं का ग्रहे। या से। इसारलुका परमेश्वर है से। यें। करता है कि अपनी अपनी चाल थीर काम सुधारी तब मैं तुम की इस स्थान में घसे रहने टूंगा॥ 8। यह जो तुम लोग कदा करते हो कि भूठी बातों पर भरोसा रखकर मत कहा कि यहावा का मन्टिर ये हैं यहावा का मन्दिर यहावा का मन्दिर ॥ **५। यदि तुम सचमुच ग्रापनी ग्रापनी चाल श्रीर काम** सुधारी श्रीर सचमुच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करा, ६ । श्रीर परदेशी श्रीर वर्षम् श्रीर विधवा पर अधेर न करो श्रीर इस स्थान में निर्देश का ख़न न करी थीर दूसरे देवतायों के पीहे न चला जिस से तुम्हारी द्वानि देती है, ७। तो में तुम की इस नगर में भौर इस देश में को में ने तुम्दारे पितरे। को दिया युगयुग घसा रहने दूंगा ॥ द । सुना तुम भूठी याता पर जिन से कुछ लाभ नहीं हो सकता भरासारखते दे। ॥ ९ । तुम की चारी दत्या थीर व्यभिचार करते श्रीर भूठी किरिया खाते श्रीर वाल् देवता के लिये धूप जलाते खीर दूखरे देवताओं के पीड़े जिन्दे तुम पहिले न जानते थे चलते हो, ९०। से। बचा उचित दै कि तुम इस भवन मे आखो को मेरा कदावता है श्रीर मेरे साम्दने खहे दीकर कही कि इस इस लिये कूट गये दे कि ये सब चिनीने काम करे॥ ११। क्या यह भवन जो मेरा कहलाता दे तुम्हारे सेखे डाक्सकों की गुफा दे। गया दे में ही ने यह देखा है यहाँचा की यही वासी है ॥ १२ । मेरा षो स्थान शीला में था जहां में ने पहिले अपने नाम का नियास ठहराया था यहां जाकर देखा कि में ने श्रपनी प्रजा इसारल् की घुराई के कारण उस की क्या दशा कर दिई है।। १३। से प्रख यहे। या की यद्द वाकी दैकि तुम तों ये सब काम करते भागे हो श्रीर यदावि से तुम से वाते करता श्राया टूबरन यहे यव से कहता काया हूं पर तुम ने नधीं सुना श्रीर यदापि मे तुम्दें बुलाता आया हूं पर तुम नहीं वीले, 48। इस लिये यह भवन जी मेरा

कहावता है जिस पर तुम भरोसा रखते हो श्रीर यह स्थान जो में ने तुम को श्रीर तुम्हारे पितरों को दिया इन को दथा में शीलें। को सी कर दूंगा। १५। श्रीर जैसा में ने तुम्हारे स्व भाइयों को स्राथात् सारे रहीं मयों को स्रापने साम्हने से दूर कर दिया है वैसा हो तुम को भी दूर कर दूंगा।

पर्द। तू इस प्रजाको लिये प्रार्थना मत कर न ती इन लोगो के लिये ऊचे स्वर से प्रार्थना कर न मुभा से खिनती कार क्यों कि में तेरी न सुन्गा॥ पछ। मया तू नदी देखता कि ये लेगा यहूदा के नगरीं खार यस्थलेम् की सडकों में वया करते हैं॥ १८। देख लडकेवाले ते। ईंधन बटोरते ग्रीर बाप थाग वारते थीर स्त्रिया बाटा ग्रंधती हैं कि सुभे रिसियाने की स्वर्ग की रानी के लिये रेडियां चढ़ाएं श्रीर ट्रचरे देवताग्री के लिये तपावन दें ॥ १९ । यहोवा की यह वाणी है कि क्या वे मुक्ती की रिस दिसाते हैं क्या वे अपने ही के। नहीं जिस से उन के मुद्र पर वियाची क्राए॥ २०। से। प्रभु यद्यावा ने यें। कदा है कि क्या मनुष्य क्या पशु क्या मैदान के वृक्ष क्या भूमि की उपन उन सब पर जी इस स्थान में दे मेरी कीप की खारा भड़कने पर है खार जलती भी रहेगी थार कभी न वुक्तेगी॥

२१ । सेनाओं का यहावा ने इसारन् का परमेप्रवर है से ये। कहता है कि अपने मेलबलियों में
अपने होमवलि वकाओं खार मांस खाखा। १२ ।
क्योंकि निकाल से खाया एस समय में ने उन से होमविल खार मेलबलि के विषय कुढ़ खाद्या न दिई।
३३ । में ने ता उन का यहा खाद्या दिई कि मेरी
सुना करा तब में तुम्हारा परमेश्वर ठह हा। खार की
मेतुम्हें खाद्या दूं उसी में चला तब सुम्हारा भला
होगा। ३४ । पर उन्हों ने मेरी न सुनी खार न कान
लगाया वे अपनी ही युक्तियां खार खपने खुरे मन
को दठ पर चलते रहे खार खाग्ने न खड़े पर पीछे इट
गये। ३५ । जिस दिन सुम्हारे पुरखा मिस देश से
निकले उस दिन से खाता लों में ता खपने सारे दास

<sup>(</sup>१) मूस में, तहके उठकर।

निविधा की तुम्हारे पास लगातार बड़े यव से मेलता आया हूं॥ २६। पर उन्हों ने मेरी नहीं सुनी न कान लगाया उन्हों ने इठ किई खीर आपने पुरखाओं से बढ़कर सुराई किई है॥

49 । यह सब बाते उन से कद तो सदी पर वे तेरी न सुनेगे श्रीर उन की खुला तो सदी पर वे न वेलिंगे ॥ २८ । तब तू उन से कदना कि यह बदी जाति है जो अपने परमिश्वर यदोखा की नदीं सुनती श्रीर ताइना से भी नहीं मानती सञ्चाई नाश दी गई श्रीर उन के मुंद से दूर रही ॥

२ । यपने वाल मुहाकर फेंक दे थार मुग्हे टीलां पर चढ़कर विलाप का गीत गा क्योंकि यहावा ने इस समय के निवासियों पर कीप किया ग्रीर उन्हें निक्रमा जानकर त्याग दिया है। ३०। यद्दीवा की यह वास्त्री है कि इस का कारस यह है कि सह-दियों ने यह किया है की मेरे लेखे घुरा है की मदन मेरा कदावता दै उस में भी उन्दों ने व्यपनी चिनानी वस्तुरं रखकर उसे षशुद्ध किया है। ३१। श्रीर उन्हों ने हिन्नोमबंधियों की तराई में तीपेत् नाम ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे वेटिया की ग्राम में जलाया है जिस की खाचा में ने कभी नहीं दिई थै।रन वह मेरे मन में कभी थाया॥ ३२। यदावा की यह वाखी है कि रेसे दिन इस लिपे प्राप्ते है कि यह तराई फिर न ते। ते। पेत् की खै।र न छिन्ने। मधंशी की कहारसी घात हो की तराई कहारसी स्नार तोषेत् में इतनी क्रवरे देंगी कि थार स्थान न रहेगा॥ ३३। से। इन लेगों की लेथि आकाश के पिक्षियो श्रीर मैदान के जीवजन्तुश्रो का श्रादार द्यांगी थीर उन का द्यांकनेद्यारा कोई न रदेगा॥ ३८। उस समय में ऐसा कदंगा कि पहुदा के नगरे। थीर यक्शलेस की सड़कों में न तो हर्ष थीर खानन्द का शब्द सृत पड़ेगा थीर म दुल्हे वा दुल्हिन का क्योंकि देश उनाह ही उनाड़ है। चाएगा ॥

C. शुद्धावा की यह वागी है कि इस समय यहूदा के राजाओं शाकिसी ग्राजकी श्रीर निवयों श्रीर यहशलेस के

(१) नूस में यहावा ने यापनी मलससाहट की पोडा की।

श्रीर श्रीर रहनेहारों की हाड़ियां कथरों में से निकाल कर, २। सूर्ण चन्द्रमा श्रीर श्राकाश के सारे गण के साम्हने फैलाई लाएंगी क्योंकि ये उन्हों से प्रेम रखते श्रीर उन्हों की सेवा करते श्रीर उन्हों के पीड़े चलते श्रीर उन्हों के पास लाया करते श्रीर उन्हों के पास लाया करते श्रीर उन्हों के पास लाया करते श्रीर उन्हों के वर्ष श्रीर ये न तो छैर किई लाएंगी श्रीर न कथर मे रक्ष्णी लाएंगी थरन खाद के समान मूमि के लगर पड़ी रहेंगी ॥ ५। श्रीर इस धुरे कुल में से लो लोग उन सथ स्थानों में लिन में में उन की यरवस कर दूगा रह लाएंगे से लीवन से श्रीधक मृत्यु ही की चाईगे सेनाश्रों के यहीया की यही थाणी है॥

8। फिर तू रन से यह कद कि यदेग्या यो करता है कि सब कोई शिरता तब क्या बह फिर नदी उठता चय कोई भटक जाता तय थ्या यह लैं। टन ही याता॥ ५। फिर क्या कारण है कि ये यस्थसेमी सोग सदा ऋधिक क्षीधक दूर भटकते जाते है ये इल की नहीं छोडते खीर लैडिन की नकारते हैं ॥६। मै ने ध्यान देकर हुना पर ये ठीक नदीं घोस्ते इन में से किसी ने ग्रपनी धराई से पक्ताकर नदी कदा कि दाय में ने क्या किया है नैमा घोड़ा सड़ाई में वेग से दौड़ता दे वैसे दी इन में से एक एक जन प्रपनी दीस मे दीसता है। श्राकाण का लगलग स्रपने नियत समयें का जानता है थीर पिण्डुको थीर मूपावेना थीर सारस भी अपने श्राने का समय रखते है पर मेरी प्रजा यदीया का नियम नहीं जानती॥ ८। तुम क्योंकर कद सकते हैं। कि इस तो बुद्धिमान है यदाया की दिई हुई व्यवस्था इमारे पास है। पर उन की शास्त्रिया ने उस का भूठा विश्वरण लिखकर उस को भूठा बना दिया है। १। दुद्धिमान खिक्कत हुए वे विस्मित हुए फीर पकड़े गये देखी उन्दीं ने यद्याया के यचन का निकस्मा ज्ञाना है से युद्धि उन में कदा रही।। प०। इस कारण में उन की स्त्रियों की दूचरे पुरुषों के थीर उन के खेस दूचरे ष्प्रीचकारियों के वर्ण कर दूंगा क्योंकि क्रोटे से सेकर

<sup>(</sup>१) मूल में यास्तिया के मूठे कलम ने उस की।

बड़े ली वे सब के सब लालची है और क्या नवी। वया याजक ये सब के सब कल से काम करते हैं। १९। ग्रीर चन्टों ने ग्रांति है ग्रांति ऐसा कह कहकर मेरी प्रका के घाव की जपर ही जपर चंगा जिया पर शांति र्क्ट भी नहीं है। १२। वया व चिनाना काम करके लजा गये नदी ये कुछ भी नहीं लजाये ये लकाना जानते ही नही इस कारण जय शीर लाग नीचा खाएंगे तब वे भी नीचा प्राएंगे थै।र ज्ञव उन के दर्ग्ड का समय प्राएगा तव वे ठोकर खाकर गिरंगे पद्दाया का यदी यचन है ॥१३। यदाया की यह भी वासी है कि मै उन सभी का अन्त कर द्राा न ते। उन की दायलताक्री में दाख पाई जारंगी थीर न सकीर के घृत्त में स्नजीर बरन उन को पत्ते भी मूदा जाएंगे इस प्रकार की कुछ मे ने उन्दे दिया है से। उन की पास से जाता रहेगा ॥ १४। इम क्यों धैठे दे आग्रो इम चलकर गठवाले गारी में स्कट्टे नाथ ही क्येरिक हमारा परमेश्वर यहाया एम की नाश किया चाइता है हम ने बी यहावा के विकत पाप किया है इस लिये उस ने इम को विष विलाया है। १५। एम श्रांति की याट बेादते ती घे पर कुछ करवाग नही मिला थीर प्रच्छी दया के दें। जाने की प्राया ते। करते ये पर घयरना हो पड़ा है॥ १६। घोड़ें। का फुरकना दान् से सुन पड़ता है थै।र उन के बलवन्त घोडों के दिनदिनाने के गठद से सारा देश काप सठा थीर उन्हों ने प्राक्षर हमारे देश की ग्रीर नी कुछ उस में दै श्रीर दमारे नगर की दासियों समेत नाश किया है। १०। क्योंकि देखे। में तुम्दारे बीच ऐसे सांप थीर नाम भेड़ांगा जिन पर मंत्र न चलेगा थीर वे तुम को उसेरे यदावा की यदी वाणी है।

१८। प्राय दाय इस शोक की दशा में मुक्ते शांति कहा से मिलेगी मेरा दृदय भीतर भीतर तहपता है। १९। क्योंकि मुक्ते अपने लेगी। की सिल्लाइट दूर के देश से सुनाई देती है कि ध्या यहाया सिय्ये।न् में नहीं रहा थ्या उस का राजा उस में नहीं रहा। उन्हों ने मुक्त की खपनी सोदी

(१) मूल में प्रलाकी बेटी। (२) प्रापने लेगि। की येटी।

हुई मूरतें खीर परदेश की ध्यर्थ वस्तुओं के दारा क्यों रिस दिलाई है ॥ २०। कटनी का समय वीत गया फल तोड़ने की ऋतु भी वीत गई खीर हमारा चहार नही हुआ ॥ २०। से खपने लेगों के दुःख से में भी दु खित हुआ में भोक का पहिरावा पहिने खित ख़चमें में डूवा हूं ॥ १२। व्या गिलाद देश में कुक घलसान की खीपध नहीं क्या उस में ख़ब कोई वैद्य नहीं पिंद है ते। मेरे लेगों के घाव क्यों चगे नहीं हुए ॥

र् भूला देशता कि मेरा सिर जल दी जल ग्रीर मेरी ग्रांखें ग्रांसुग्री का छे।ता होती कि मे रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिये राता रहता॥२। भला दीता कि मुभी जगल मे घटोहियों का कोई टिकाय मिलता कि मै अपने लोगों की छोडकर बही चला जाता क्योकि वे सब व्यक्तिचारी खीर उन का चमाज विश्वासघातियों का दै॥ ३। श्रीर वे स्रपनी थ्रपनी चीभ के। धनुष की नाई भूठ बे।लने के लिये तैयार करते हैं ग्रीर देश में यलवन्त तो हो गये पर सञ्चाई के लिये नहीं वे घुराई पर घुराई वठाते जाते हैं खीर वे मुक्त की जानते ही नहीं यहावा को यही वासी है। ४। अपने अपने को से चै। अस रहा श्रीर ग्रापने भाई पर भी भरासा न रक्खा क्योंकि यय भाई निश्चय छाड़ंगा मारेगे खेर सब सगी लुतराई करते फिरेंगे॥ ५। वे एक दूसरे की ठगेगे थार सच नहीं बालिंगे वे भूठ ही बालना सीखें हैं थ्रीर फुटिलता हो से परियम करते हैं। ६। तेरा निवास कल को बीच है श्रीर कल के कारण वे मेरा चान नहीं चाहते यहावा की यही वागी है।

९। सेनाख्रों का यद्दावा यें कहता है कि सुन में उन की तपाकर पर्ख्या क्योंकि अपनी प्रजा के कारण में उन से खीर क्या कर

<sup>(</sup>१) मूल में अपने लिगा की येटो के। (२) मूल में भेरे लिगा की येटी के। (६) मूल में भेरे लिगा की येटी के गारे दुखा के। (४) मूल में उन्हों ने अपनी जीम की मूठ वेश्लमा खिखाया है। (४) प्रजा की येटी।

स्रीखी बेधनेहारी होती है उस हे इस की बाते निकलती हैं वे मुद्द से तो एक दूसरे से मेल की बात बीसते पर मन ही मन एक दूसरे की घात लगाते हैं। (। यहावा की यह वासी है कि वस मै ऐसी वातीं का दगड न दं क्या मै ऐसी जाति से श्रपना पलटा न लू॥

१०। मै पहाड़ों के लिये रेा उठ्ठाा श्रीर श्रोक का गीत गालगा और वंगल में की चराइगें के लिये विलाप का गीत गाउंगा क्योंकि वे ऐसे जल गये कि कोई उन से दोकर नहीं चलता चौर उन से कीर का शब्द सुनाई नहीं पहला प्रश्न पन्नी सव दूर ही अमे है। ११। श्रीर मे यहशतेम की हीए ही डीट करके गीदहां का स्थान बनाकगा थार यष्ट्रदा के नगरीं की येवा चलाड दूंगा कि कीर्ष चने में न रह काएगा ॥ १२ । की बुद्धिमान् पुरुप ही से इस का भेद समक्त से खीर जिस ने यहादा के मुख से इस का कारण सुना हो से वता दे कि देश क्यों नाश हुआ ग्रीर क्यों काल की नाई जल गया और क्यों कार्ष उस से दोकर नहीं चलता ॥

**93। फिर यदीका ने कहा इन्दों ने तो मेरी** व्यवस्था को जी मैं ने उन की सुनवा दिई होड़ दिया थीर न ता मेरी बात मानी थीर न इस व्यवस्था के अनुसार चले हैं, १४। वरन प्रापने चठ पर थ्रीर वाल् नाम देवताथ्री के पीके चले जैसे कि उन के पुरखार्थी ने उन की विखाया। १५। इस कारण सेनाओं का यदेश्या इसाग्ल् का परमेश्वर यों कहता है कि सुन में अपनी इस प्रका की कहुवी वस्तु खिलाकंगा थार विषय पिलाकगा॥ १६ । श्रीर मै उन सोगों की ऐसी जातियों में जिल्हेन तो छेन चन के पुरखा जानते तितर वितर करंगा ग्रीर मेरी खोर से तलवार उन को पीछे पहेगी जब तक कि उन का अन्त न दी आए।

५७। चेनाम्रों का यहे। या यो कहता है कि विलाग करनेहारियों की। सीच विचारके बुलाकी

सकता हुं॥ द। पर उन की जीभ काल के तीर, गाएं कि इमारी आरों से आंसू यह चर्ले थीर इमारी पलकें जल बहारं॥ १८। सिय्ये।न् से जाक का यह गीत सुन पहता है कि हम व्या ही नाग दे। राये दम लज्जा मे राह राये हैं वयेकि हम की ष्रपना देश हो। इना पड़ा श्रीर इमारे घर गिरा दिये गर्य हैं ॥ २० । से हे स्त्रिया बद्दावा का यद वसन स्ता थीर उस की यह बाजा माना कि तुम श्रवनी श्रपनी घेटिया की णेक का गीत और श्रपनी श्रपनी पहोचिने। की विलाप का गीत विखान्री ॥ २१। क्योंकि मृत्यु इमारी रिवड़ कियों से होकर इमारे महलें। मे घुम यार्च कि दमारी महकी में बच्ची की बीर चीकों में बद्याना की मिटा दे॥ २२। तू कद कि यदीया की वासी या दुई दै कि मनुष्यों की लेश्वें रेंची पढ़ी रहेगी जैसा साद स्रेत के ऊपर थीर प्रिलयां काटनेदारे के पीके पड़ी रदती हैं श्रीर उन का कीई उठानेहारा न होता ॥

२३। यद्देशया यें कप्तता है कि न ता बुद्धिमान् श्रपनी ख़ुढ़ि पर घमगड करे थीर न बीर प्रपनी वीरता पर न धनवान ग्रपने धन पर घमग्रह करे।। २४। पर जे। घमग्रङ करे से। इसी बात पर घमग्रङ करे कि यह मुभ को जानता है बीर यह समभता है कि यदेखा बदी है की पृषिधी पर करका न्याय बीर धर्म के काम करता है क्योंकि में इन्हों वातें। से प्रसन् रहता हू यदीवा की यदी वासी है ॥ २५ । सुना यदावा की यह भी वाशी दै कि ऐसे दिन यानेहारे है कि जिन का खतना हुया दै उन के खतना रचित दोने के कारण में उन्द दंगड ट्रंगा, २६। ष्र्यात् मिवियो यहूदियो स्दीमियो प्रम्मीनिया मे। आधियों के। श्रीर उन यनवासिया की भी जी श्रपने गाल के वाले। की मुंदा डालते हैं, क्योंकि सव बन्यजातिवासे ते। खतनारदित दे थीर इसारस् का सारा घराना मन में खतनारहित है।

१०. हे इसारल् के घराने का यसन गराया तुम से कहता है सा सुन ॥ २। गराया थीर युद्धिमान् स्तियों की खुलवा भेजा, १८। कि ये कहता है कि बन्यजातियों की चाल मत सीखा वे मुर्ती करको एम लेगों के लिये शोक का गीत श्रीर न उन की नाई श्राकाश के चिन्हों से विस्मित है। इन से तो पान्यकाति के लोगा विस्मित होते हैं। इन श्रीर देशों के लोगों को रीतियां तो निक्रमी हैं यह मूरत तो यन में से किसी का काटा हुआ काठ है कारीगर ने उसे वमूले से बनाया है।। इन की ठाली हुई मूरतों के कारण टूटतो है क्योंकि इन की ठाली हुई मूरते कूठी है श्रीर उन के संस है। लोग उस की सोने चांदी से सजाते श्रीर छ्यांडे से कील ठोंक ठोंककर हुठ़ करते हैं कि वह हिल ही के येग्य हैं जब उन के नाथ किये जाने का सान गोल बनाई जाती है श्रीर बोल नहीं सकतों उन्हें का साग उन के समान नहीं है वह तो इस समान गोल बनाई जाती है श्रीर बोल नहीं सकतों उन्हें स्थान के समान नहीं है वह तो इस सकतीं तुम उन से मत हरो व्योंकि वे न ते। कुछ समान गान है उस का नाम सेनाश्रों का यहावा है। वश्रा कर सकती हैं श्रीर न कुछ मला।

६। हे यहावा तेरे समान कोई नही है तू ते। महान् है ग्रोर तेरा नाम पराक्रम में बढ़ा है। ०। हे सब जातियों के राजा तुम से कीन न डरेगा क्योंकि तू इस की ये। यम है स्त्रीर स्नन्यजातिया की सारे खुद्धिमानों मे श्रीर उन के सारे राज्यों में तेरे समान को ई नहीं है । पर वे पशु सरी खे निरे मूर्ख ही दें निकम्मी वस्तुखों की शिक्षा काठ ही दें उन से क्या शिक्षा मिल सकती है। १। पत्तर बनाई हुई चांदी तशीश से लाई जाती है थीर साना जपज् से कारीगर का थीर सेनार के हाथा का काम, उन के पहिरावे नीले धार वैजनी रंग वस्त्र हैं निदान उन में जी क्षुक्र है सी निपुण लीगों का काम है॥ १०। परन्तु यदावा सचमुच परमेश्वर है जीवता परमेश्वर धोर सटा का राजा वही है उस के काप से पृथियों कांपती ग्रीर जाति साति के लेगा उस के क्रीध की सह नहीं सकते॥

१९। तुम उन से ऐसा कदना कि ये देवता विन्हों ने खाकाण श्रीर पृथिवी की नही वनाया सा पृथिवी पर से श्रीर खाकाण के तले से नाण है। जारंगे॥

१२। उस ने पृणियों को खपने सामर्थ्य से बनाया खार जगत की खपनी खिंह से स्थिर किया छीर खाकाश की खपनी प्रवीखता से तान दिया है ॥ १३। जब यह वेशलता है तब खाकाश में जल का बड़ा शब्द दोता है वह पृणियों की होर से कुहरे उठाता खीर वर्षा के लिये विजली बनाता खार खपने मबदार में

पशु सरीखे चान राहित हैं सब सोनारी की आशा ष्रपनी खोदी दुई मूरतें के कारण टूटती है क्योंकि उन की ठाली हुई मूरते भूठी है श्रीर उन के सांस है ही नहीं ॥ १५ । वे तो व्यर्थ थीर ठट्टे ही के याग्य हैं जब उन के नाश किये जाने का समय स्नारगा' तब वे नाश होंगी ॥ १६। पर याकूव का निज भाग उन के समान नहीं है वह तो इस सब का बनानेहारा है और इसारल् उस के निज भाग का गित्र है उस का नाम सेनाश्रों का यहादा है। प्रा हे घेरे हुए नगर की रहनेहारी श्रपनी गठरी भूमि पर से चठा ॥ १८ । क्योंकि यहावा यी कहता है कि में अब की वेर इस देश के रहनेहारी को माने। गोफन मे धरके फेक दूगा थ्रीर उन्हें ऐसे संकट में डालुगा कि उन की समक्ष पड़ेगा ॥१९। मुक्त पर द्वाय मेरी चाट चगी देाने की नहीं फिर मे से। चता हूं कि यह ते। नेप ही रे। ग्रह की। इसे सहना ही चाहिये॥ २०। मेरा तंबू लूटा गया श्रीर सब रस्सिया टूट गई मेरे लड्केबाले निकल गये श्रीर नहीं मिलतें श्रव कोई नही रहा की मेरे तब्र क्षेत ताने श्रीर मेरी क्षनाते खडी करे॥ २९। क्यों कि चरवा दे पशु सरी खे हो गये श्रीर यहा वा की नहीं पूछा इस कारण वे खुद्धि से नहीं चलते श्रीर उन की सब भेड़ें तितर बितर है। गई हैं॥ २२। एक भव्द सुनाई देता है उत्तर की दिभासे बड़ा इह्म मच रहा है वह था रहा है कि यहदा के नगरीं की उजाडकर गीदही का स्थान बनाए॥ २३। दे यदे। या में जान गया दू कि मनुष्य की गति उस को वश में नहीं रहती मनुष्य चलता ता है पर षापने पैर स्थिर नहीं कर सकता॥ २४। ऐ यद्दीवा मेरी ताडुना विचार करके कर पर काप में याकर मही ऐसा न हो कि मै नाम हा जारे॥ २५। **जा जाति तुभी नदी जामती श्रीर जा क्**ल तुभ से प्रार्थना नहीं करता उन्हीं पर अपनी जलजलाइट भडका को कि उन्हा ने याक्व की

<sup>(</sup>१) मूल में चन को स्वष्ट होने को समय। (२) मूल में सू मुक्ते घटारगा। (६) मूल में भ्रापनी जलसलाइटे उद्येख।

के वासस्यान की उजाइ दिया दे।

प्रका उद्दरेशों श्रीर में तुम्दारा परमेश्चर उद्दर्शा॥ धा थीर इस प्रकार की किरिया में ने तुम्हारे वितरों से खाई थी कि जिस देश में दूध श्रीर मध् की धाराएं बहती है से में तुम की दूता उस किरिया की पूरी कहाा। श्रीर अब देखा बह पूरी तो हुई है। यह सुनकर में ने कदा कि दे यदीवा सत्य वचन है ॥

६। तब यदीया ने मुक्त से कहा ये सब वचन हूदा के नगरों और यहशसेस् की सहकों में प्रचार करके क्षय कि इस वाचा के वचन सुने। खीर इस के प्रनुसार काम करी, छ। कि जिस समय से मे तुम्हारे पुरखाश्रों की मिसं देश से छुड़ा से आया आज की दिन लों मे उन की दृढ़ता से चिताता आया हू कि मेरी वात सुने। ॥ द। पर इन्हें। ने मेरी न सुनी न मेरी श्रीर कान लगाया व्राप्त अपने अपने ख़ुरे मन के इठ पर चले और मै ने इन की विषय इस वाचा की सव वातीं की जिस के मानने की मै ने उन्हे ग्रासा दिई श्रीर उन्हों ने न मानी पूरा किया है।

ए। फिर यद्योद्या ने मुक्त से कहा यद्द्रियों श्रीर यादशस्य के व्यक्तियों में द्रीच की ग्रीष्ठी पाई गई है। १०। जैवे इन के पुरस्ता मेरे वचन सुनने को नकारते, घे सैंसे ही ये उन को व्यथमी के ब्रनुसार करके दूसरे देवतायों के पीके चलते थीर उन की

निगल लिया व्यत्न खाकर खन्त कर दिया श्रीर उस | उपासना करते हैं इसारल् श्रीर यूट्टा के घराने। ने उस बाचा को लो में ने उन के पितरी से बांधी थी तोड़ दिया है। १९। इस लिये यहावा यें कहता ११. यहिता का यद यचन यिर्मयार के है कि सुन में इन पर ऐसी वियत्ति डालने पर हू पास पहुचा कि इस वाचा के लिस से ये वज न सकेंगे थीर चाहे ये मेरी दोहाई यचन सुने। श्रीर यहदा की पुरुपी श्रीर यरूभलेस् के वि पर में इन की न सुनंगा॥ १३। उस समय यरू-रहनेहारीं से वाते करे। ॥ ३। श्रीर उन से कद श्रलेम् श्रादि यष्ट्रा के नगरों के निवासी जाकर उन दशारल का परमेश्वर यहीवा ये। कहता है कि देवताओं की जिन के लिये वे घूप जलाते हैं देखाई सापित है। यह मनुष्य की इस याचा की यचन न देंगी पर वे उन की विपत्ति के समय उन की कुछ माने , 8। जो मै ने तुम्हारे पुरखायों के साथ ली है भी न बचा सकी गा १३। है यहूदा जितने तेरे नगर की मही अर्थात् मिस देश में से निकालने के समय उतने तेरे देवता भी हैं खीर यह अलेम् के निवासिया यह कहकी बांधी थी कि मेरी सुना थीर जितनी ने एक एक सहक में उस लख्यानेदारे याल् की श्राचारं में सुम्दे दू उन सभी की माना तब तुम मेरी विदियां बना बनाकर उस के लिये धूप जलाया है। 98। से तूमेरी इस प्रकाको लिये प्रार्थनामत कर न ते। इन लेगों के लिये संचे स्वर से प्रार्थना कर क्योंकि जिस समय ये अपनी विपत्ति के मारे मेरी दोदाई देशे तब मै इन की न सुनुशा ॥

१५। मेरी प्यारी की मेरे घर में तेरा वया काम है उस ने ता बहुतों के साथ कुकर्मा किया सार तेरी पवित्रता पूरी रोति से जाती रही है क्योंकि बब तू युराई करती है तब तू हुलवती है। १ई। यद्यायां ने तुक्त की घरी मनाइर सुन्दर फलवाल जलपाई ते। कहा था पर उस ने यहे जार थार से उस में याग लगाई थीर उस की डालियां ताड हाली ग्राई ॥ १० । थैर सेनाख्रीं का यदीवा जिस ने तुक्ते लगाया उस ने तुक्त पर छिपत्ति डालने के लिये कहा है<sup>९</sup> इस का कारण इसारल् ग्रीर महूदा के घराने। की वह युराई है जो उन्हों ने मुक्ते रिस दिलाने के लिये बाल के निमित्त धूप जलाकर किया।

१८। श्रीर यदे।वा ने मुक्ते व्यताया से। यह वात मुक्ते मालूम दे। गर्द क्योंकि हे यहावा तू ने उन की युक्तियां मुक्त पर प्रगट किर्द ॥ १९ । में ती यध देनिहारे भेड़ के पालतू वर्चे के समान अनुकान था में जानता न था कि वे लोग मेरी द्यान की युक्तियाँ

<sup>(</sup>१) नूस ने हे यहावा मानेग् ।

<sup>(</sup>१) मूल में पवित्र मास तुम पर से घला गया। (२) मूल में चस ने तेरे विषय युराई कही। (३) मूख में अध के लिये पहुचाये जानेहार ।

यह कहकर करते हैं कि बाबी हम फल समित इस वृद्ध को उखाड़ दें थैं।र जीवतों के बीच में से काट डाले तब इस का नाम फिर स्मरण न रहे॥ २०। पर बाब हे सेनाओं के पदावा हे धर्मी न्यायी हे मन की जाननेदारे जब तू उन्दें पलठा देतछ मै उसे देखने पार्क क्योंकि में ने अपना मुकट्टमा तेरे कपर क्रोड़ दिया है ॥ २९। इस लिये यहावा ने मुक्त से कहा अनातील के लेगा जी तेरे प्राय के खोली हैं थीर यह कहते हैं कि तुयदीया का नाम सेकर नव्यवत न कर नहीं तो इमारे दायों से मरेगा, २२। से। उन के विषय सेनायो का यहावा यों कहता है कि मैं उन की दग्ड दूंगा उन में के सवान तो तलवार से श्रीर उन के लड़के लड़कियां भस से मरेगी॥ २३। थार उन में से कोई भी बचा ने रहेगा में अनातीत् के लेगों। पर विपति डालंगा चन के दग्ड का दिन' खानेहारा है।

१२० है यद्दीवा यदि में तुम से मुकद्दमा सहूं ते। तू धम्मी ठहरेगा तीभी मुभे , स्रपने संग इस विषय वादविवाद करने दे कि दुष्टों की चाल क्यों सफल द्वाती है क्या कारण है कि जितने वड़ा विद्वासघात करते हैं सा बहुत सुख से रहते हैं। । तून ने उन की रोषा थीर उन्दें। ने जड़ भी पक्तड़ी वे घढ़ते श्रीर फूलते फलते भी हैं वे मुंद से ते। तुओं निकट ठहराते पर मन से दूर रहते हैं ॥ ३ । हे यदावा तू मुसे जानता है तू मुसे देखता थीर मेरे मन की जांचकर जान भी लिया है कि में तेरी खोर कैसा रहता हू सा जैसे भेडवकारियां घात देने के लिये मुंड में में निकाली जाती दें बैंसे ही उन को भी निकास से थीर बध के दिन के लिये तैयार कर रख ॥ ४ । कब लों देश विलाप करता रहेगा ख्रीर सारे मैदान की घास सूखी रहेगी देश के निवासियों की धुराई के कारण पशु पनी सव विलाय गये है क्योंकि उन स्रोगों ने कहा कि वह इमारे अन्त की देखने न पाएगा ॥

५। तूजो प्यादें। के संगदी ड़कर थक गया ते। घ्रीड़ों के संग क्योंकर बराबरी कर सकेगा बीर बब लो तो तू शांति के इस देश में निहर है पर यदन के खास पास के घने जंगल में तू क्या करेगा । हैं। तेरे भाई थ्रीर तेरे घराने के लोगों ने भी तेरा विश्वास-घात किया है वे भी तेरे पी हे ससकारते छाये इस कारण चादेवे तुक से मीठी खातें भी कई तै।भी उन की प्रतीति न करना ॥ ७। मै ने अपना घर क्रोड़ दिया श्रीर अपना निज भाग त्याग दिया में ने श्रपनी प्रायाप्रिया की श्रनुश्री के वश्र में कर दिया है। 🕒 । क्योंकि मेरा निख भाग मेरे देखने में वन में के सिंह के समान हुखा वह मेरे विकट्ठ गरका है इस कारण में ने उस से बैर किया है। ए। क्या मेरा निज्ञ भाग मेरे लेखे में चित्तीवाले थीर मासाहारी पत्ती के समान नहीं हुआ जिसे थी। मासाद्यारी यसी घेर लेते द्वां सब बनैले जन्तुओं के भी खा डाखने को लिये सकट्टी करेग॥ १०। मेरी दाख की वारी की बहुत से चरवाहीं ने नाश कर दिया उन्हा ने मेरे भार की लताड़ा बरन मेरे मने। इर भाग के खेत की निर्जन जंगल बना दिया है। १९। उन्हों ने उस की उजाद दिया थीर वह उजरकार मेरे साम्हने विलाप कर रहा है सारा देश उजड गया इस का कारण यह है कि कोई नहीं सोचता॥ १२। जगल में के सब मुद्दे टीसें पर नाग्र करनेहारे चके हैं यहावा की तलवार देश के णक सिरे से लेकर दूसरे सिरे लीं नाश करती जाती है किसी मनुष्य की शाति नहीं मिलती॥ १३। उन्हों ने ग्रेष्ट्रं ते। खेाया पर कटीले पेड़ काटे उन्हों ने कप्ट तो चेठाया पर एस से क्रुक्ट लाभ न दुखा यदीवा के कीय भड़कने के कारण श्रपने खेता की उपक के विषय में तुम्हारी खाशा ट्रटेगी॥

98। मेरे जो दुष्ट पड़े सी उस भाग पर जिस का भागी में ने खपनी प्रका इसारल को किया हाथ लगाते हैं उन के विषय यहावा या कहता है कि में उन को उन की भूमि में से उखाड़ डालूंगा पीडे यहूदा के घराने की उन के बीच से उखाड़ंगा।

<sup>(</sup>१) मूल में भी जनवरतु। (२) मूल में तुमी की प्रगट किया है। (३) मूल में यरसा (४) मूल में पवित्र।

<sup>(</sup>१) मूल में यदेंग की बहाई में।

१५। फिर उन्हें उखाड़ने के पीड़े में उन पर दया कर्डगा थीर उन में से एक एक की उस के निख माग थीर देश में फिर रापूगा ॥१६। श्रीर यदि जिस प्रकार से उन्हों ने मेरी प्रजा की खाल की किरिया खाना सिखाया है उसी प्रकार से वे मेरी प्रजा की खाल सीखकर मेरे ही नाम की किरिया यह कटकर खाने लगें कि यहावा के जीवन की सें तो मेरी प्रजा की वीच उन का मी वंश बढ़ेगा। ॥ १९। पर यदि वे न मार्ने ते। में ऐसी खाति की ऐसा उखाड़ंगा कि यह फिर कभी न पनपेगी यहावा की परी खाशी है॥

१३. यहावा ने मुक्त से यों कहा कि साकर सनी की एक पेटी माल ले श्रीर

कमर में बाध थार जल में मत भीगने दे। २। से। मे ने यद्दीवा के वचन के यनुसार एक पेटी मील लेकर ग्रपनी कमर में बांध किई॥३। फिर यदीया का यद वचन मेरे पास पद्धचा कि, 8। की पेटी तू ने माल लेकर कटि में कची है सा परात् के तीर पर ले जा श्रीर बहा उस की कहाड़े में की एक दरार में हिपा दे ॥ ५। परे। वा की इस प्राज्ञा के खनुसार में ने उस की परात् के तीर पर ले जाकर किया रक्खा ॥ ६ । बहुत दिनी के पीछे परीवा ने सुका से कदा फिर परात् के पास का और जिस पेटी की मै ने तुमे वदां किपाने की श्राचा दिई सा वदां से से से ॥ छ। सो मैं ने फिर परात् के पास जा खोदकर जिस स्थान में में ने पेटी की कियाया था यहा से वस की निकाल लिया ग्रीर देखी पेटी विश्व गर्द वच किसी काम की न रही॥ द। तव यदावा का यह वचन मेरे पास पहुचा कि, र । यदोष्टा ये कहता है कि इसी प्रकार सेमै यहूदियों का गर्व्व थीर यक्यलेस् का वसा गर्स्व सांह दूगा ॥ १०। इस दुष्ट जाति के स्रोत क्षेत्र भेरे धचन सुनने की नाइ करते थें।र अपने मन के ५० पर चलते थीर दूसरे देवताओं के पीछे चलकर वन की उपासना थ्रीर उन की दगड्यत करते है से इस पेटी के समान देशों जो किसी काम की नही

रही॥ ११। यद्दीया की यह वासी है कि जिस प्रकार से चेटी मनुष्य की कमर में कसी खाती है उसी प्रकार से में ने इसारल के सारे घराने भीर यहदा के सारे घराने की यापनी कटि में यांध सिया है कि वे मेरी प्रका ठइरके मेरे नाम श्रीर कीर्लि श्रीर ग्रीभाकाकारण दीं पर उन्दों ने न माना ॥ १३। से। तू उन से यद घचन कद कि इत्रायल् का परमेश्वर यहावा येां कहता है कि दाखमधु के सव भुष्पे दाखमध् से भर दिये जाते हैं तब वे तुक्त से करेगे का दम नहीं जानते कि दाखमधु के सब कुप्पे दाखमधु से भर दिये बाते हैं। १३। तब त् चन से कदना यदीया यों कदता दें कि सुने से इस देश के सब रहनेहारी की विशेष करके दाकद-यंग्र की गृष्टी पर विराजनेदारे राजा ग्रीर याजक थीर नवी प्रादि यहग्रहेम् के सव निवासियों की श्रपने कीपचपी मदिरा पिलाकर श्रवेत कर दूंगा।॥ 98 । तय में उन्हें एक दूसरे घर वाप की वेंटे पर श्रीर घेटे के। याप पर पटक दूरा। यद्देशया की यद वागी दें कि में उन पर न कामलता न तरस कहा। थीर न दया करके उन की नाग दीने से खवालंगा ॥

वधा सुना खीर कान लगाया गर्व्य मत करी क्योंकि यहाया ने ये कहा है ॥ वह । खपने परमेग्वर यहाया की महिमा उस से पहिले करी कि यह अध्वार करे बीर तब रात की पहाड़ों पर ठीकर खासी छीर लब तुम प्रकाण का जामरा देखते रही तब वह उस की सन्ती तुम पर घीर अध्वार खीर खड़ा कि हम से म सुमा तो में निराले स्थानों में सुम्हारे गर्व्य के कार से रोजंगा खीर खांचा से सी सी चिराले स्थानों में सुम्हारे गर्व्य के कार से रोजंगा खीर खांचा की मेड़ें हर सिर्च गर्वे हैं ॥

१८। राजा बीर राजमाता से कह कि नीचे बैठ जाक्री क्योंकि तुम्हारे सिरी पर जी श्रीभायमान सुकुट हैं से। उतार लिये जाश्मी ॥ १९। दक्ष्यिन देश को नगर घेरे गये की ई उन्हें खवा न सकेगा

<sup>(</sup>१) मूल में वे यन जावेंगे।

<sup>(</sup>१) मूल ने नियासिया की मतवालेपन से भरूगा। (२) मूल में से।ल।

वंधेबाई से चली गई है।

२०। ष्रपेनी यांखें चठावार उन का देखें जी उत्तर दिशा से था रहे है छह मुन्दर भुवड़े कीएाँ है जी तुक्षे सैं।पा शया ॥ २९ । जय वह तेरे उन मित्रीं की जिन्दे तुने धापनी धानि कारने की शिक्षा दिई दै तेरे कंपर प्रधान ठएराएगा तथ तू व्या करिगी क्या उस समय तुभी अपनेधारी की सी पीड म वर्डगी॥ २६ । श्रीरं यदि तू श्रापने मन मे सीचे किं मुंक धर ये वात किस कारण पड़ी हैं तो तेरा छांछरा जी चठाया गया जार तेरी रहिया जा वरियाई से नंगी किर्द शर्द इस का कारण तेरा चडा ग्रांधर्म है ॥ २३। क्या क्ष्युशी वापना चमड़ा या चीता ग्रापने धळी वदस सकता यदि कर सकी ता तूं भी जी खुराई करना सीख गर्द है भलाई कर सकेंगी ॥ =। इस कारण मे उन की ऐसा तितर धितर क्षया। जैसा मुधा जंगल के पदान से तितर धितर किया जाता है। २५। यदेखा की यह वाणी है कि तेरा वांट ग्रीर तुभ से ठएराया दुखा तेरा मारा यहीं है इस लिये कि तू ने मुक्ते भूलकर भूठ पर मरींचा रक्त्वा है ॥ २६ । ची म भी सेरा घाँघरा सेरे मुंच लें। चठा हांगा तथ तेरी पत उत्तर जाएगी ॥ २० । व्यभिचार खीर चे।चला ' बीर किनाला प्रादि तेरे घिनीने काम जा तूने मैदान को टीलों पर किये थे। सब मै ने देखा है ष्टे यरू अलेम् तुंभा पर दाय तू ते। शुद्ध नदीं दोती, भार कितने दिन ली यनी रहेगी।

पहुंचा कि, २। यद्दा विलाप करता थार फाटकी में बाग शोक्त का पछिरावा परिते द्वुए मूमि पर्र उदास थैठे हैं और यक्शलेस् की चिल्लाइट बाकार्थ लीं पंदुष राई ई ॥ ३। थीर उन के बड़े लीर्ग चन के होटे लोगों का पानी के लिये भें जते हैं कीर घे गङ्घें पर श्राकर पानी नंशी पाते से कूँहै

(२) मूल में चिल्लाहट चढ (१) मूल में हिमहिमाना । गर्व है।

धहूदी आति संघ धंधुई दो गई वह ते। विसमुत् | वर्तन सिंगे हुंए घर लीट जाते हैं वे संक्तित स्रीर निराश दोक्तर सिर कांच लिते हैं।। है। देश में पानी न पहने से भीन से दरार पहें गये इस कारण किंसान लीग निराधि दीकार चिर कांप लेते दें ॥ ५ । द्वियो मैदान में यंद्वा जनकर क्वांड जाती है इस सिये कि इरी चांच नहीं मिलती ॥ दे। खार धनेले गंदचे भी मुंडे टीली पर खड़े हुए गीहड़ों की नाई हांपर्त है उन की बांखे धुंधला जाती हैं इस लिये कि हरियाली कुँछ नधीं हैं।

0 | चे घेदीवा हमारे श्रधंमी के काम हमारे विक्र सी दी ती हैं कि हम तेरा संग हो हैं कर बहुते दूर भटेक ग्रीये खैार इस ने तेरे विषद्ध पांप किया ताभी तु ग्रेपेने नाम की निमित्त काम कर ॥ ८। दे देखा-र्ले की खाधार दे वंकट की वंभयं उस की वर्धानेहारे तू दी दे तू इस देश में परदेशी की नाई स्था रहता हैं तू क्यों डेंस घटों ही के समान है जी केही रात सर रहने के लिये टिकता है। । १। तू विस्मित पुरुष की स्त्रीर रेंधे बीर की सरीखां ध्वां द्वाता है जी ववां ने सर्कता है। है यहीवा तूं हमारे बीच मे थीर धर्म तेरे कंप्रलाये हैं भी धर्म की न तंज।

१६ । यद्दीया ने इन लागी के विषय थी कहा कि इन की रेसा भटकना यांच्छा संग्रता है और क्तांर्रा में चलने से ये नहीं सके इस लिये यंद्रावा हुन से प्रसंत नहीं जार इन का श्रधमी स्मरंग करेगा श्रीर इन की पांप का दग्छ देशा॥ ११ । फिर येंद्राया ने मुंके से कंटा मेरी इस प्रजा की भलाई के लिये प्रार्थना मेंत कर। पर । चारे वें उपवास भी करें तीभी १८ यहात्रा का यद वचन विभवाद् के में इन की देशिई न सुनूंगां श्रीर वाहे वे देशमंबलि पास सूद्रा पड़ने के विषय श्रीर अनुवलि चढ़ाएं तीमी में इन से प्रस्न न हूँगा में तलवार मेंच्यी थीर मरी के द्वारा इनं का धन्त कर हालुंगा॥ १३। तब मैं ने कदा द्वाय प्रभु यंदेखा देख नवी इन से कदते दें कि न ता तुम पर तलवार चलेगी थीर न महर्गी द्वागी यदीवा तुम की इस स्थान में सदा की ग्रांति देगा॥ १४। खेरा यहावाने सुंस से कहा नबी मेरा नाम लेकर्र भूठी नवूवत धारते है मे ने उन की न

<sup>(</sup>१) नूल में सञ्चाई की शाति।

भी बात अही वे तुम लेगों से दर्शन का भूठा दाया करके प्रापत की मन से माची बात की व्यर्थ और धोखे की नव्रवत करते हैं ॥ १५। इस कारण जी नवी लोग मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर नव्यवत करते हैं कि इस देश में न तो तलवार चलेगी श्रीर न महंगी होगी उन के विषय परीया यें कहता है कि वे नवी बाप तलवार बीर महंगी से नाश किये जाएंगे ॥ १६। श्रीर जिन लोगों से वे नयूवत करते है न तो इन का थार न इन की स्त्रियों थीर घेटे घेटियों का कोई मिट्टी देनेदारा रहेगा से महंगी थीर तलवार के द्वारा मर जाने पर वे यस्थलेम् की सहकों में फेंक दिये जाएंगे यों मे उन की युराई उन्दीं की भुगताकांगा ॥ १७। से तू उन से यद छात कद कि मेरी श्रांखों से रात दिन श्रांसू लगा-तार बहते रहीं। क्योंकि मेरे लेगीं की कुवारी कन्या बहुत ही तोही गई थीर घायल दुई है ॥ १८। यदि में मैदान में जार्ज ता देखने में क्या प्राएगा कि तलवार के मारे दुए पड़े हैं खीर यदि मे फिर नगर के भीतर खास तो देखने में क्या खाएगा कि मूख से अधमूण पडे देश फिर नधी और यासक अनसाने देश में गारे मारे फिरले है ॥

वर्ष। क्या तू ने यहूदा से विस्तुत हाथ हठा लिया क्या तू सियोन् से छिना गया है नहीं तो तू ने क्यो हम की ऐसा मारा है कि हम चगे नहों हो सकते हम श्रान्ति की वाट जीहते खाये है तीभी हमें कुछ कल्याण नहीं मिला ख़ौर यद्यीय हम खच्छे ही जाने की खाशा करते खाये है तीभी छवराना ही पहा है ॥ २०। दे यहावा हम खपनी दुष्टता ख़ौर खपने पुरखाओं के खध्म की भी मान लेते हैं कि हम ने तेरे विस्तृ पाप किया है ॥ २९। तीभी खपने नाम के निमित्त हमारा तिरस्कार न कर ख़ीर खपने तीजामय सिहासन का खपमान न कर जी वाचा तू ने हमारे साथ बांधी है उसे स्मरण कर ख़ौर न तीह ॥ ३५। स्वा खन्यकातियों की निक्रमों में से

तो भेजा थीर न जुरु याचा दिई थीर न उन से कोई | फोई वर्षा कर सकता है क्या आकाश भोड़ियां लगा भी वात अही वे तुम लोगों से दर्शन का भूठा दावा सकता है है हमारे परमेश्वर यहीवा क्या तू ही रेश करके यापने थी मन से भावी वात की व्यर्थ थीर करनेहारा नहीं है से हम तेग ही बासरा देखते रहेगे होग्ये की नववत करते हैं ॥ १५ । इस कारण जो क्योंक इन सारी वस्तुयों का रचनेहारा तू ही है ॥

१५ किर यहावा ने मुक्त से कहा यदि मूचा श्रीर श्रमूरल् भी मेरे साम्दने खड़े होते तामी मेरा मन इन सागी की ग्रीर न फिरता से इन की मेरे साम्टने से निकास श्रीर वे निकल चारं। ३। श्रीर पदि ये सुक से पूर्छ कि एम करां निकल जाएं ता करना कि यहाँचा यों कहता है कि हो। मरनेवाले है से। मरने की चले जाएं चौर जो तलवार से मरनेवासे है सा तलवार से माने की ख्रीर की मुखी मरनेवाले दें से मुखी मरने की खीर का बंधुर दीनेदारे हैं से बंधुयाई में चले जाएं । ३। श्रीर यहाद्या की यह वाकी है कि मे रन के विरुद्ध चार प्रकार की वम्तु रुप्तरासंगा वर्षात् मार हालने के लिये तलवार श्रीर फाइ हालने के लिये कृते थीर नाच डालने के लिये आकाश के पत्नी थार फाड खाने के लिये मैदान के कीयवन्तु ॥ 8 । थीर में उन्दें रेसा कदंगा कि वे पृष्टियों के राज्य राज्य में मारे मारे फिरोगे यह छिज्ञिकयाष्ट्र के पुत्र यद्वा के राजा मनश्ये के उन कामें के कार्य धारा की उस ने यस्य लेम् में किये॥ ५। दे यस-श्रतिम् तुमा पर कीन तरस खारगा खीर कीन तेरे लिये ग्राक करेगा वा कीन तेरा फ्राल पूछने की मुडेगा। ६। यदेखा की यद घाणी है कि तू जी मुक्त की त्यागकर पीके घट गई है इस लिये में तुक्त घर दाश वक्। कर तेरा मात्र करंगा क्योंकि मे तरस खाते खाते चकता गया हू॥ १। से मैं ने सन की देश के फाटकी में सूप से फटक दिया है उन्हों ने जो कुमार्ग की नहीं कोडा इस से में ने अपनी प्रजा की निवंश फिया थीर नाथ भी किया॥ दा उन की विधवार मेरे देखने में समुद्र की बालू के किनका से पाधिक दे। गर्द दे उन मे के कवानी की माता के विकट में

<sup>(</sup>१) मूल में उन्हीं पर प्रवहेलूगा। (२) मूच में मूख के रागी हैं।

<sup>(</sup>१) मूल में चार कुल।

दपहरी की लुटनेहारा लाया हू मे ने चन की प्रचानक सकट में डाल दिया और घंघरा दिया है॥ ९। सात लड़कों की माता भी मूख गई थ्रीर प्राय भी छोड दिया उस का मूर्य दे। पहर ही की प्रस्त है। गया चस की बाधा ठूट गई थै।र उस के मुद पर सियादी का राई स्रोर के बचेरी उन की भी में शत्रुकी की त्तलवार से मरवा डालगा यहावा की यही वांगी है।

१०। ऐ मेरी माता सुम पर दाय कि तू सुम ऐसे मत्य की जनी जी मंसार भर से कगड़ी श्रीर वादविवाद करनेदारा ठएरा दै न तो में ने व्याज के लिये चपैये दिये चीर न किसी ने मुक्त की टपाझ पर नपैये दिये दि तीभी सब लोग सुके क्रांसते हैं।

१९। यहाया ने कहा निज्वय में तेरी मलाई के तिये तुमी दृढ करंगा निश्चय मे विपत्ति और कप्ट के समय शत्रु से भी तेरी विनती कराजगा॥ १२। ध्वा कोई प्रोतलया लोहा या उत्तर दिया का लोहा तोड़ सकता है॥ १३। में तेरी धन मर्पात थ्रीर राज्ञाने उस की सदा पापीं की कारण की सारे देश मे हुए विना दाम लिये लुट बाने दूरा ॥ १४। मे ऐसा करंगा कि तेरा धन श्रपुषी के साथ ऐसे देश मे बिमे हू नहीं धानती चला जाएगा को कि मेरे काप की बाग भडक उठी है ब्रीर यह तुम में लग ताएगी ॥

१५। है पद्दाया तू तो जानता है मुक्ते स्मरण कर थ्रीर मेरी मुधि लेकर मेरे छतानेदारी से मेरा पलटा से तू धीरल के साथ कीय करनेदारा दे इस लिये मुक्ते न उठा ले जान रात्र कि तेरे घी निमित्त मेरी नामधराई हुई है॥ १६। जय तेरे यचन मेरे पास पहुंचे तय में ने उन्हें माना द्या लिया थीर

क्या तू सचमुच मेरे लिये धोखा देनेदारी नदी ख्रीर सखनेटारे जल के सरीखा देगा।

१९। यह हुनकर यद्दीचाने येौ कदा कि यदि तू फिरे तो में तुसे फिरको थ्रपने सास्दने खड़ा करा। थीर यदि तू अनमाल की निकम्मे मे से निकाले ती मेरे मुख को समान देशा। वे लेशा तेरी खोर फिरे ती फिरे पर तु चन की छोर न फिरना॥ २०। श्रीर में तुक्त की उन लीगी के साम्दने पीतल की दूठ श्रदरपनाष्ट घनाजंगा वे तुभ वे सहेगे पर तुभ पर प्रवल न ऐसी क्योंकि में तुमें वचाने ग्रीर तेरा च्हार करने के लिये तेरे छा हू यदावा की यदी वासी है॥ २१। और मै तुभी दुष्ट लोगों को द्याय से बचा-क्या थीर उपद्रवी लागों के पंने से छुड़ाक्या ॥

१६ फिन् यद्यां का यद घवन मेरे यास यद्या कि, २। इस स्थान में विवाद करके वेटे वेटियां मत जन्मा ॥ ३। क्योकि जो घेटे घेटियां इस स्थान मे जत्पन धी श्रीर उन की माताएं जो उन्दे जनी हा श्रीर चन की पिता जी चन्हें इस देश में जनमाये ही चन क्षे विषय यदे। या यों कहता है कि, ४। ये वुरी युरी रीतिया से मरेगी थैंगर न कोई उन के लिये काती पीटेगा न उन की मिट्टी देगा वे भूमि की क्रपर खाद की नाई पढ़े रहेगे बीर तलवार थीर महंगी से मर मिटेंगे कीर उन की लीचे वाकाण के पविषे ख्रीर मैदान के जीवजन्तुखो का आदार दोंगी ॥ ५। यदीया ने कदा कि जिस धर मे राना पीटना हा उस में न जाना खीर न हाती पीटने के लिये वाहीं जाना न इन लोगों के लिये गाक करना व्योक्ति यदेश्या की यद्य वाशी है कि तेरे वचन मेरे मन की धर्प श्रीर श्रानन्द का कारण में ने श्रापनी श्राति श्रीर करवा श्रीर दया इन लोगी हुए क्योंकि दे सेनाक्षों के परमेश्वर यदे।वा में तेरा पर से खींच लिई है ॥ ६ । से। इस देश में के केटि कएलाता हु॥ १०। तेरी काया मुक्त पर हुई में मन बड़े सब मरेग्रे न ते। इन की मिट्टी दिई जाएगी यहलानेष्टारी के बीच बैठकर नहीं दुलसा तरे दाय जार न इन के लिये लेगा काती पीटैंगे न खपना की दयाय से में व्यक्तेला वैठा क्योंकि हू ने मुक्ते क्रीध शरीर चीरेग्री न सिर मुंडाएंग्री, छ। न लाग इन से भर दिया है।। १८। मेरी पीड़ा क्यों लगातार को लिये ग्रोक करनेहारे को राही खाँटेंगे कि ग्रीक यनी रहती मेरी चाट का क्यों कुछ उपाय नहीं है। में इन की श्रांति हैं श्रीर न लेग पिता वा माता

चेनास्त्रों का यहीवा इखाएल् का परमेश्वर या कहता है जि सुन में इन लेगों के देखते इन्दीं दिना में ऐसा कहाा कि इस स्थान में न तो दर्प फीर थानन का श्रद्ध सुन परेगा श्रीर न दुल्हे वा दुल्दिन का गव्द ॥ १०। श्रीर तब तू दन लें।ग्रे। से ये स्व वार्त करें। स्रीर वे तुमा से पूर्व कि यहावा ने एमारे जपर यह सारी बड़ी विपत्ति डालने की वया करा है हमारा क्या श्रधर्म है श्रीर इस ने श्रपने परमेश्वर यदीवा के विषद्ध कीन, सा पाप किया है, ११। ती तू इन लेगो, से कदना कि यदावा की यद वाकी है कि तुम्हारे पुरावा ता मुभी त्यागाकार दूसरे देवताकी की पीके चले थार उन की उपासना करते थार उन को वगडवत् करते घे थै।र इस प्रकार उन्हे। ने सुक को त्याम, दिया श्रीर मेरी व्यवस्था पर न चले॥ १२ । श्रीर जितनो वुराई तुम्हारे पुरखाओं ने किई थी, उस से, खोंधक तुम करते दे। तुम श्रपने घुरे मन को इठ पर चलते हैं। थार मेरी नही सुनते॥ १३। इस कारण में तुम की एस देश से उसादकर ऐसे देश में फेक दूगा जिंस की। न ती तुम जानते दी ग्रीर न तुम्हारे पुरखा जानते थे थेर वहां तुम, रात दिन दूसरे देवतांकी की उपायना करते रहे। ही, छीर वाग में तुम पर कुछ श्रनुग्रह न कर्बगा॥

98 । फिर यद्दीवा की यह वासी दुई कि ऐसे दिन, व्यानेवाले है जिल में,यद्य फिर न ऋद्या, जाएगा कि यहावा चा इसार्खियां की, मिस देश से छुडा ले. साया उस के जीवन की से ॥ १५। व्यस्य यह कवा जाएगा कि परीवा की इसाएलियों की उत्तर को देश, से थ्रीर उन सब देशों से जहां, उस ने उन को वरवस कर दिया था हुडा से आया। उस के जीवन की सें क्योंकि में उन की उन के निख देण से बो मै ने उस को पितरी की दिया, या लीटा- ले षाजगा । १६, । सुना यदावा की यह वाशी है कि में बहुत से महुत्री की, खुलवा मेलूंगा कि वे इन पुरुष की मनुष्य पर भरीसा रखता थीर उसी का क्षोगी की पकड़ के ब्रीच फिर में बहुत में ब्रहिलियों।

के मरने पर भी किसी के। शांति के कठारे में दारा- | के। युलवा भेजूंगा थीर वे इन की प्रदेर करके सव मधु पिलाएंगे ॥ ८। फिर तू लेवनार के घर में भी पदाड़ों ग्रीर पदाड़ियों पर से ग्रीर ठागों की दरारें। इस के संग्रा खाने पीने के लिये न जाना ॥ ९। क्योंकि में से निकालेगे ॥ १७। क्योंकि सन की सारी चाल-चलन सेरी खांखों के साम्दने प्रगट है न ते। यह मेरी दृष्टि से कियी है और न उन का प्रधम्में मेरी श्रांखों से गुप्त है॥ १८। से। यहिले में उन की श्रधमं श्रीर पाप का दूना दराइ दूंगा इस लिये कि उन्हों ने मेरे देश की श्रपनी धिनीनी वस्तुशी की लाधी से प्रशृह किया थीर मेरे निज भारा की अपनी विनानी यम्तुकों से भर दिया है।

> ९९ । हे यहावा हे मेरे वल खार हुक गढ़ खार सकट के समय मेरे शश्यान्यान श्रन्यकातिया के लेगा पृथियी की होर होर से तेरे पास प्राक्तर कहेंगे निश्चय दमारे पुरका भूठी व्यर्थ और निष्फल बस्तुश्री की श्रपने भाग में कारते थाये हैं ॥ २० । क्या मनुष्य ईग्रहरी की बना ले नहीं वे तो ईप्बर नहीं हो सकते ॥

२१। इस कारण में यद की, बार इन सेग्री का अपना भुद्ययल खार पराक्रम जतानंता जीर ये १७. वानेगे कि मेरा, नाम यद्दीया है ॥ १। यहूदा का पाप सोहे की टांकी ग्रीर हीरे की नाम से लिखा पुषा दै यह उन के दृदयहवी पटिया ग्रीर उन की विदियों के शीतों, पर भी सुदा घुषा है।।, २। फिर उन की जी बेदिया थी।र प्राणेरा नान देविया हरे पेहें। के पास खीर करें टीला के जपर दे से। उन के लडका का भी स्मरण रहती है। इ। हे मेरे पर्यंत तू, को मैदान में, है में तेरी धन संपत्ति श्रीर सारा भख्डार श्रीर पूजा के जबे स्थान की सेरे सारे देश मे पाये जाते के सेरे पाप के कारण लुट जाने। दूंगा॥ ४।, थीर तू अपने छी-देाप के कारण अपने उस, भाग का तो में ने तुसी दिया है अधिकारी न रहने पाएगा श्रीर में, ऐमा, करंगा कि तू अनजाते देश में अपने ममुग्नी की सेवा करेगा क्यों कि तू ने, मेरे काप की थांग ऐसी, भड़काई कि वह यदा ले। जलती रहेगी-॥

ध्। यहाया ये। कहता है कि सापित है-यह

<sup>(</sup>१) मूल में नास का।

कासा है। ६। यह निर्जल देश के अधमूर पेड के समान है। गा चय करपाय घे। गा तय तो उस के लिये नहीं है। बार घर निर्वल बार निर्वन बीर लोनी भूमि यर रहनेहारा देशा। १०। धन्य है घर पुचय की यहाँया पर भरोमा रायता है दौर उस की खपना जाधार सानता है n = । यह उस यृत की ममान होगा की नदी के तीर पर लगा थार उस की जह जल के पास फैली है। से। खब घाम पेता। तब बद उस की न लगेगा दौर उस के पत्ते घरे धने रहेगे थीर मूखे के वरम में टर के विषय कुछ चिन्ता न होगी क्योंकि तथ भी यद फलता रहेशा॥ र। मन ता सब बम्तुक्री से प्रधिक्ष धीखा देनेदारा ऐ।ता है थार उस में यसाध्य रेगा लगा है उस का भेद कीन समस सकता है॥ १०। में यहाबा मन मन की कोजता सार कांचता प्रक्रिएक गया जन की उस की चाल के अनुसार उस के कामी का फल दूम ११। तो, प्रन्याव से धन घटारता मा उस तीतर की समान देशता है की दूसरी चिद्या के दिये पुर पारती को मेबे बैसा ही बार धन उस मनुष्य की षाधी बायु में छोड जाता है खार खत में बह मूठ् सी ठएरता है ॥

पश्चारमारा पाँचात्र स्थान व्यादि से क्रचे स्थान पर रक्त्या हुआ एक तिक्षामय सिद्दायन है। पश्चि यद्दाया हे स्थाएन के व्याधार जितने तुम को होड देते हैं उन भूभी की व्याणा टूटेगी व्यार जा मुम से फिर आते है उन के नाम भूमि ही पर लिये जाएंगी स्थ लिये कि उन्देश ने बद्दी जल के से।ते यहाया का त्याग दिया है। पश्च हे यद्दाया मुम्ने चंगा कर तब में चंगा हूगा मुम्ने बचा तब में बच्चाा व्योकि में तेरी ही स्तुति करता हूं। पश्च सुन वे मुम्न से पश्ची वाल ॥,पई। पर तू मेरा हाल जानता है कि तेरे पीके चलते हुए में ने उताबली करके चर-याह का काम नहीं को हा बीर न में ने उस व्याने-

सदारा लेता और सिस का मन यदी हा से फिर हाली निक्पाय विपत्ति की लालसा कि ई है बरन स्वाता है। ६। यह निर्कल देश के अध्यूर पेड के वो लुड में वोलता था से। तुम पर प्राट होता समान होगा क्षव करपाय होगा तय तो। उस के लिये या। १०। से। तू मुसे न ह्यारा दे क्षेत्रट के दिन मेरा यर होगा। ए। हिन्य है वह पुचय की यहे। हा हूटने न हे पर मेरे सतानेहारों की आशा टूटे मुसे पर भरेगा रावता है। हा वह स्वाद के ममान होगा हो। इन पर विपत्ति हाल श्रीर उन की। बूर बूर कर।

१९ । यद्याया ने मुभा से यों काद्या कि जाकर सदर फाटक में खढा है। जिस से यहूदा की राजा भीतर वाहर श्राया जाया करते हैं वरन यहशलेम् के सब फाटकों से भी खड़ा हो, २०। ग्रीर उन से कह है यष्ट्रदा के राजायी थीर सब यहूदिया शीर यहशलेम् के चय नियासिया है सब लागा की इन फाटकी से होकर भीतर जाते है। यहावा का वचन सुना ॥ २९ । यद्दीचा येा कहता दै कि चावधान रद्दो विश्राम के दिन बोई बोम मत चठा से जाग्री थै।र न कोई वाभ यरशलेम् के फाटकों के भीतर ले श्राग्री। ३३। फिर वियामदिन खपने खपने घर से भी कोई वाभा वादर मत से जाकी कीर न किसी रीति या जाम काज करे। घरन उस याचा के अनुसार जा में ने तुम्हारे पुरखायों। की दिई थी विश्वामदिन की पवित्र माना करे। ॥ २३ । पर उन्हों ने न सुनी श्रीर न कान लगाया पर इस लिये घट किया कि न सुने ख्रीर ताइना से भी न माने ॥ २८। ख्रीर यदाया की यह खाणी है कि यदि तुम सचमुच मेरी सुना श्रीर विश्रामदिन इस नगर के फाठकों के भीतर कोई द्याभ न ले प्राप्री वरन विश्वासिदन की पवित्र माना थ्रीर चस-में किसी रीति का काम काल न करी, २५। तव ती इस नगर के फाटकी से दीकर दासद की गट्टी पर विराजमान रासा रधी खैर घोड़ी पर चढ़े दुए दाकिमी खीर यहूदा के लीग प्रारं पहरालेम् के निवासी प्रवेश किया करेरी श्रीर यह नगर सदा सें घसा रहेगा ॥ २६ । श्रीर यहूदा के नगरीं से थार यहणलेम् के बास पास से थार विन्यामीन् के देश है खीर नीचे के देश है और प्रचाही देश से श्रीर दक्कियन देश से ले। म दोमबलि मेलवाल शत्रवाल ले।वान् श्रीर धन्यवादवाल लिये

<sup>(</sup>१) जूल में, भाषने न । (२) जूल में, तू ही गेरी स्तुति है।

हुए यद्दीवा के सवन में खाया करेंगे ॥ २०। पर यदि तुम मेरी सुनकर विषामदिन की पवित्र न माना पर उस दिन यक्शलेम् की फाटकों से व्रोक्ष लिये हुए प्रवेश करते रहा तो में यक्शलेम् के फाटकी में खाग लगासंगा खार उस से यक्शलेम् के महल भी मस्म है। जारंगी खार वह खाग फिर न युकेगी ॥

श्रिक्त की श्रीर से यह ववन यिमयाद् के पास पहुंचा कि, २। उठकर कुम्हार के घर का श्रीर घटां में तुमी अपने घचन सुनाकगा। ३। से में कुम्हार के घर गया तो क्या देखा कि घट चाक पर कुछ घना रहा है। ४। श्रीर जी वासन घट मिट्टी का बनाता था से विग्रह गया तब उस ने उसी का दूसरा वासन अपनी समभ के अनुसार बना दिया।

थ । तब यदे।वा का यद वचन मेरे पास पहुंचा कि, ६। वे दशरल्के घराने यहावा की यह वासी है कि इस क्रुम्दार की नाई तुम्दारे साथ वया मे भी काम नहीं कर सकता देख जैया मिट्टी कुम्दार के हाथ में रहती है बैसा ही हे इसारल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो ॥ ७। बन में किसी जाति वा राज्य के विषय में कड़ कि उसे उखाड़ेगा घा ठा दूगा वा नाथ करना, द। तव पदि उस जाति के सोग जिस के विषय में ने वह वात कही है। वुराई से फिरे तो मै उस विपत्ति के विषय की मै ने उन पर डालने की ठाना ही पकता जंगा ॥ १। फिर जब मै किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि मै चसे बनाजंगा खाँर राष्ट्रमा, १०। तब यदि वे उस काम की करें की मेरे लेखे छुरा है श्रीर मेरी बात न माने तो मै उस कल्याय के विषय जिसे मै ने उन को लिये करने की कहा दी पहलाई गा॥ ११। यो प्रवृत् क्ष्रुटा के ले।ग्रीं श्रीर यस्त्रालेस् के निवासियों ने यह कह कि युद्देश्या यी कलता है कि मुना में कृत्वारी द्वानि की युक्ति थ्रीर सुम्दारे विष्ट करपमः कर रद्या हू से। तुम श्रपने श्रपने श्रुरे मार्ग से फिरो थ्रीर श्रपनी श्रपनी चालचलन श्रीर काम सुघारे। ॥ १२। वे ती कहते हैं ग्रेसा हाने की खाशा

नहीं है। सकती हम तो अपनी ही अपनी करपनाओं को श्रनुसार चलेंगे श्रीर श्रपने युरे मन को इठ पर वने रहेगे॥ १३। इस कारण में यद्योवा या कहता ष्ट्र कि ग्रान्यकातियों में पूछ कि ऐसी घाते कभी किसी के सुनने मे आई हैं, इराएल की ऋमारी ने जी काम किया है उस के सुनने से रींग खड़े घीते हैं ॥ १८ । क्या लयानानुका हिम जी चटान पर से मैदान में बहता पै वन्द हो सफता है वया बह ठबडा जल को दूर से वहता है कभी मृख सकता दै॥ १॥ । मेरी प्रजा ता मुक्ते भूल गई दे खीर निकम्मी यस्तुक्षां के लिये घूप जलाया है थीर उन्हा ने उन के प्राचीन काल के मार्गी में ठोकर दिलाकर वन्दे पगदिख्डिया स्नार वेदड मार्गी में चलाया है, १६। कि उन का देश उन्ह नाए थीर लेगा उरा पर सदा ताली बजाते रहें की कीई उस के पास से चले सा चिकत होगा श्रीर सिर हिलास्गा ॥ १९ । में चन की पुरवाई से चढ़ाकर शत्रु के साम्दने से तितर वितर कर दंशा में उन की विपत्ति की दिन उन की मुद्द नहीं पर पीठ दियाना। ॥

१८। तय ये करने लगे चले। हम यिर्मयाह् के विष्ठु युक्तियां करे क्योंकि न याजक से व्यवस्था न ज्ञानी से समित न नयी से वचन दूर ही जाएंगे से। आखा हम उस की कीई यात प्रसहकर उसे नाथ कराएं श्रीर फिर उस की किसी यात पर ध्यान न है।

9ए । दे यदे। या मेरी श्रीर ध्यान दे श्रीर की लोग मेरे साथ मगहते दे उन की द्याते सुन ॥ २० । व्या भलाई के द्याले में द्युराई का व्यवहार किया जार, तू इस द्यात का स्मरण कर कि मैं उन की भलाई के लिये तेरे साम्दने प्रार्थना करने की खड़ा हुआ कि तेरी जलजलाइट उन पर से उत्तर जार श्रीर श्रव उन्दों ने मेरे प्राण लेने के लिये गड़दा खोदा है ॥ २९ । इस लिये उन के लड़केदालों की भूख से मरने दे श्रीरं दे तलवार से कट मेरे' श्रीर उन की

<sup>(</sup>१) मूल में जा परदेशी। (२) मूल में उसह। (३) मूल में यनयमे। (४) मूल में हम उस की जीम मारें। (४) मूल में उन्हें तलवार के हाया में शिप दे।

स्त्रिया निर्वेश थार विश्ववा हा जारं थार जन के पृद्धावा की यह वाणी है कि रेगे दिन बाते हैं कि पृद्धावा की यह वाणी है कि रेगे दिन बाते हैं कि पृद्धावा की यह वाणी है कि रेगे दिन बाते हैं कि मारे कारं ॥ २२ । जब तू उन पर अधानक दल कहाएगा घात हो को तराई कहाएगा ॥ ७ । ब्रार में चढ़ाशा तब उन के घरों में चिह्नाहट सुनाई दें क्षिण गड़्दा खोदा थार मेरे क्षिण गड़्दा खोदा थार मेरे क्षिण गड़्दा खोदा थार मेरे क्षिण मेरे का का का प्रदेश का वालत है जो वे मेरी मृत्यु के लिये करते है में तू उन के इस अधान में मृत्यु के जीवजन्तुओं का आहार कर दूंगा ॥ ८ । ब्रार में देन वे तेरे देखते हो ठोकर खाकर गिर जारं तू के ताली बजाएंगे थार के को पास में चले से इस अधान में यह की सारे विवासियों के कारण चिक्त होगा कि लोग इसे देख के पास में खाकर उन से इसी प्रकार का व्यव- होगा थीर ताली बजाएगा ॥ ९ । खीर घर जाने होगा थीर ताली बजाएगा ॥ ९ । खीर घर जाने होगा थीर ताली बजाएगा ॥ ९ । खीर घर जाने

१ र. यहीवा ने यें कहा जाकर कुम्हार की बनाई हुई मिट्टी की एक सुराही मोल से फ़ीर प्रसाक पुरनियों में से ग्रीर याजकों के पुरनियों में से भी कितनी की साथ लेकर दिन्नोमियों की तराई में उस फाटक के निकट चला जा जहां ठीकरे फेंक दिये जाते हैं श्रीर जो यचन में कडूं उसे यहां प्रचार कर ॥ ३ । तू यह कदना कि दे यदूदा के राजाको कीर यस्थलेम् के सय नियासिया यद्दाया का यचन सुना इसारल् का परमेश्वर सेनाग्रों का यदीवा यें। कहता दें कि मे इस स्थान पर ऐसी विपत्ति डाला चाहता हूं कि को कोई उस का समाचार सुने वह सङ्घाटे में आ जाएगा ॥ । ध्योंकि यहा के लेगे ने सुकी त्याग दिया थीर इस स्थान के। पराया कर दिया थीर इस में दूसरे देवताओं के लिये जिन की न तो वे जानते हैं थे।र न उन के पुरखा वा यहूदा के पुराने राखा जानते घे ध्रुप जलाया थ्रीर इसे स्थान की निर्देगीं के लोटू से भर दिया है, ५। क्षीर छाल् की पूका को कर्चे स्थानों को बनाकर ग्रापने लहकेवाला को वाल को लिये डीम कर दिया यदापि इस की याचा में ने कमी न दिई न उस की चर्चा किई न वद कभी मेरे मन मे आया ॥ ई। इस कारया

यह स्थान फिर तोपेत वा हिन्नोमियों को तराई न कदाएगा घात ही की तराई कहाएगा॥ ७ । श्रीर मे इस स्थान में यहूदा कीर यदशलेम् को युक्तियी की निष्फल कर दूंगा श्रीर उन की उन के प्राग्र के शतुखी के द्वाप से तलवार खलवाकर गिरा दंगा थ्रीर उन की लीयें आकाश के प्रसिपं श्रीर भूमि के जीवजन्तुक्रो का बाहार कर दूंगा ॥ ८ । क्रीर मै इस नगर की ऐसा उबाड दूंगा कि लोग इसे देख के ताली बनाएंगे श्रीर की कोई इस के पास से चले से। इस की सारी वियक्तियों के कारण चिकत हागा थार ताली बजाएगा ॥ ९। थार घिर जाने थीर उस सकेती के समय जिस में उन के प्राय के शत्रु दन की हालींगे में इन्हें इन्हों के बेटे बेटियां का थार एक दूसरे का भी मांस खिलाजाा॥ १०। तब तू उस सुराही की। उन मनुष्या की साम्हने जी तेरे यंग जारंगे ताडु देना ॥ १९ । ग्रीर उन से कहना कि मेनाओं का यदीवा यो कहता है कि जिस प्रकार यह मिट्टी का बासन जी टूट गया से फिर घनाया न जाएगा इसी प्रकार में इस देश की लागीं की थीर इस नगर की तोइ डालुगा थीर तीपेत् नाम तराई में इतनी कबरे होंगी की कबर के लिये और स्थान न रहेगा॥ १२। यहेवा की यह वासी है कि मै इस स्थान श्रीर इस को रहनेहारी से ऐसा ही काम कच्या में इस नगर को तोषेत् के तुस्य बना दुगा ॥ १३ । थ्रीर यस्त्रण्लेम् के सब घर थ्रीर यद्दाको राकान्त्रों को भवन जिन की करों पर याकाण की सारी सेना के लिये धूप सलाया छै।र दूसरे देवतास्रों के लिये तपावन दिया गया है से ते।पेत् के बराबर अग्रुह है। जारंगे ॥

98। तब यिर्मयाइ ते। पेत् से जदां यद्यावा ने उसे नकूषत करने की भेजा था लीट बाकर यद्यावा के भवन के बांगन में खडा हुबा थीर सब लोगों से कहने लगा, १५। इसारल् का परमेश्वर सेनाओं की यद्यावा यें कहता है कि सुनी में सब गांवी समेत इस नगर पर वह सारी विषत्ति ली में ने इस

<sup>(</sup>१) मूल में उन के काम ससमायेंगे।

पर डालने की कहा है डाला चाहता हूं म्योकि उन्हों ने इठ करके मेरे यचन को न माना<sup>"</sup> है ॥

२०. जब विर्मयन्य यह नव्यवत कर रहा था तव दम्मेर का पुत्र पश्हूर् की याजकश्रीर यहावा के मधन का प्रधान रखवास भा से सुन रहा था॥ २। से पण्हूर् ने यिर्मयाद् नबी का सारा और उस काठ में हाल दिया जा यहोता के भवन के कपरवार बिन्यामीन के फाटक के पास है॥ ३। फिर विद्वान की पश्हूर् ने यिर्मयाह की काठ में चे निकलवाया तब यिमेयाह ने उस स कचा यदे। वा तेरा नाम पश्हूर् नहीं मागीर्गिस्धा-कीव् रक्खा है॥ ४। क्योंकि यहावा ने ये कहा है कि सुन में तुमें तेरे ही लिये थार तेरे सब मिन्नी की लिये भी भय का कारण ठहरा हैगा थार वे प्रयने श्रृश्रों की तलवार से तेरे देखते ही मर जाएंगे श्रीर में सारे यह दियों की बाबेल् की राजा की बडा में कर दूंगा थै।रे वह उन के। बन्धुर करके घाछेल्

में ले जाएगा थ्रीर तलवार से मार डालेगा ॥ ५।

फिर में इस नगर की सारे धन की छीर इस से की कमार्च श्रीर इस में को सब धनमाल बस्तुर्ग श्रीर

यष्ट्रदाके राजाग्रीका जितना रक्क्या हुआ। धन है

उस सब को उन के अनुक्रों के वश में कर दूंगा

में ले जाएगो ॥ ६ । खीर हे पश्हूर तू उन सब समेत

श्रीर तू अपने उन मित्री समेत जिन से तूने मूठी

नव्रवत किई वाबेल् जाएगा ग्रीर वधी मरेगा ग्रीर

वर्धी तुम्ने ग्रीर उन्दे मिट्टी दिई जाएगी। मुमा ६ " प्रखल दे। गया मेरी दिन मर हंसी द्वाती है थी। इब कोई मुक्त से ठट्टा करते हैं। 🕻। जब जब में वार्त करता हूं तब तब उपद्रव दुया उपद्रव उत्पात

(१) मर्थात् चारा ग्रीर भय ही भय ।

हुआ उत्पात रेसा चिल्लामा पड़ता है वर्गीक यहाला का वचन दिन भर मेरे लिये निन्दा श्रीर ठट्टे का कारण होता रहता है। १। थीर यदि में कहूं कि में उस की चर्चान कदंगान उस के नाम से वेलूंगा ती मेरे दृदय की रुवी दवा रागी कि माना मेरी घोड़ियों में भड़को हुई याग है थीर मैं अपने की राकते राकते द्वार जाता और यह नहीं सकता ॥ १०। में ने बहुती के मुंद से अपना अपवाद सुना चारी स्रोर भय ही भय है मेरे सब जानी पहिचानी जी मेरे ठाकर खाने की बाट जीइते है से। अहते हैं कि उस की दीप वताची तव इस इन की चर्चा फैला देंगे क्या जानिये वह धोखा खार तो इम उस पर प्रवल द्वाकर उस से पलटा लेगे॥ १९। पर यद्वीधा भयंकार बीर सा है वह मेरे स्वा है इस कार्रण मेरे सतानेदारे प्रवस न दोंगे वे ठोकर खाकर गिरेंगे वे बुद्धि से काम नहीं फरते से। उन्दें बहुत लजाना पहेगा उन का अनादर चदा बना रहेगा थै।र कभी विसर न जाएगा॥ १२। श्रीर चे सेनाश्री के यहावा हे धर्मिये। के जांचनेहारे श्रीर मन की जानने-द्वारे की पलटा तू उन से लेगा से में देखने पाऊं क्योंकि मै ने अपना मुकट्टमा तेरे ऊपर हो इ दिया है ॥ १३ । यहावा को लिये गायो यहावा की स्तुति करी क्योंकि वह दरिंद्र जन की प्राण की कुकामिया थीर वे उस की लूटकर अपना कर लेंगे श्रीर बावेल् के दाश से बचाता है।

98। सापित है। यह दिन जिस में में सत्पन्न को तेरे घर मे रहते हैं बन्धुआई में चला जाएगा हुआ जिस दिन मेरी माता मुम को जनी से धन्य न दे। ॥ १५ । यापित दे। वह जन जिस ने मेरे विता की यह समाचार देकर कि तेरे लड़का उत्पन्न हुया उम की बहुत ज्ञानन्दित किया। १६। उस 0। है यहीवा तू ने मुक्ते धोखा दिया थ्रीर में जन की दशा उन नगरी की सी दे। जिन्हे यहीवा ने धीखा खाया तू सुक से बलवन्त है इस से तू ने बिन पहताये का दिया थै।र वसे सबेरे तो चिह्ना-इट थीर दे। यहर की गृह की खलकार सुन पडा करे॥ १७। क्यों कि उस ने मुक्ते गर्भ ही में न सार डासा कि मेरी माता का गर्भ मेरी कवर देशती श्रीर में उसी में सदा पहा रहता। १९८१ में क्यों चत्यात थीर ग्रोक भागने थीर प्रपना जीवनकाल नामधराई में काटने की जन्मा 🛚

२१. यह वन यदीवा की खोर से विर्म-याद की यास उस समय पहुंचा

जब सिद्कियाह राजा ने उस के पास मरिकयाह के पुत्र पश्टूर् श्रीर मासेयाद् याजक के पुत्र सपन्याद् के दाच से यह कादला भेजा कि, २। इसारे लिये यदे।या से पूछ क्योंकि वावेल् का राजा नवकद्रेस्सर् इमारे विष्ठु युद्ध करता है यया सानिये यहावा हम से बापने सव आश्चर्णकर्मी के अनुसार ऐसा व्यव-द्वार करे कि वह दमारे पास से उठ जाए॥ इ। तव विर्मवाद ने उन से कदा तुम विद्विकयाद से यों कदी कि, ४। इसाएल् का परमेश्वर यदीवा यों करता है कि सुना युद्ध के जी दिषयार तुम्दारे दाया में दें जिन से तुम वाबेल् के राजा थ्रीर ग्रहरयनाइ के वादर घेरनेहारे कर्यादियों से लड़ते दे। उन की में ले।टाकर इस नगर के छीच में एऊट्टा करूंगा॥ ५। श्रीर मै श्राप सुन्दारे साथ बढावे दुर दाच श्रीर यलवन्त मुखा से ग्रीर काद ग्रीर सलबलाइट श्रीर यहे क्रांच में खाकर लहूगा ॥ ६ । खीर में क्या मनुष्य क्या पशु इस नगर के सय रहने हारी की मार हालुंगा, वे बड़ी मरी से मरंगे ॥ ७ । ग्रीर बड़ावा की बड याकी है कि उस की घीड़े दे यहूदा की राजा विद्किष्याद् में तुमें श्रीर तेरे कर्माचारियों श्रीर लेगों की वरन जी लीग इस नगर में मरी तलवार श्रीर महारी से बचे रहेरी उन की वाचेल् के राजा नष्ट्रऋदेस्सर् श्रीर उन के प्राय के शत्रुश्री के वश में बार दूगा थीर छड़ उन की तलबार से मार डालेगा यह उन पर न ती तरस खारगा छीर न मुक कोमलता करेगान मुक्क दया॥ ८। ग्रीर इस प्रचा के लेगों से यों कद कि यदीवा यों कदता दै कि सुने। में तुम्द।रे साम्छने कीवन का उपाय थीर मृत्युका भी उपाय बताता हू॥ १। जी कीई इस नगर में रहे से। तलवार महेंगी ग्रीर मरी से मरेगा पर के। के। ई निकलकर उन कच्दियें के पास को तुम की घेर रहे हैं भाग कार से जीता रहेगा श्रीर उस का प्रास बचेगा॥ १०। क्योंकि यदीवा की यद याशी है, कि में ने इस नगर की श्रीर खपना । यह भवन उजाद दे । जाएगा ॥ ६ । यहावा यहूदा

मुख भलाई के लिये नहीं खुराई ही के लिये किया है से। यह बाबेल् के राजा के वश में पष्ट जाएगा ग्रीर यह इस की फ़ुक्रवा देगा।

१९। ग्रीर यहदाको राज्ञ जुल के लोगों से कह कि यदेवा का वचन पुना कि, १२। दे दाजद के घराने यदेखा यें। कहता है कि भार भार का न्याय चुकाखो खीर लुटे दुर की खंधेर करनेदारे के द्याच से कुडाक्री नहीं ते। तुम्दारे खुरे कामीं के कारण मेरे काप की छाता महकेती छैार खलती रदेगी थ्रीरकोई उरे ब्रुक्ता न सकेगा ॥ १३ । यहेवा की यह वाणी है कि हे तराई में खीर समयर देश की चटान में रहनेशारी में तेरे विष्टु हू तुम ता कहते है। कि हम पर कीन चठाई कर संक्षेगा और धमारे वास्त्यान में कीन पैठ सकेगा पर में तुम्दारे विष्हु हू॥ १४। और यदेष्या की यह वासी है कि म तुम्दें दग्रह देकर तुम्हारे कामी का फल तुम्हे भुगता-क्या थीर में उस के अन में खाग लगाका। जिस से उस की चारी श्रीर सब कुछ भस्म है। जाएगा ॥

२२ यहीवा ने यें कदा कि यहूदा के राजा के भवन में उत्तर

जाकार यद घचन क्षद कि, २। दे दाकद की गट्टी पर विराजनेदारे यद्ददा के राजा तू अपने कर्म-चारियों ग्रीन ग्रपनी प्रजा के लोगे। समेत जो इन फाटका से खाया करते हैं यदाया का वचन सुन ॥ इ। यदेश्या यों काइता है कि न्याय सीर धर्मा के काम करे। थ्रीर लुटे हुए की अधेर करनेहारे के द्याय से हुड़ाथ्रा खीर परदेशी खीर खपमूर खीर विधवा पर अन्धेर श्रीर उपद्रव न करे। श्रीर इस स्थान से निर्देगि। का लेग्ड्र मत बहाओ ॥ ४ । श्रीर देखा यदि तुम ऐसा करा ता इस मवन के फाटकां से दोकर दोकद की ग्रही पर विराजनेहारे राजा रधों ख्रीर घोडों पर चढ़े घुर अपने अपने कार्म-चारियो खीर प्रका समेत प्रवेश किया करेंगे॥ ५। पर यदि तुम इन वातीं की न माना ती यदेखा की यद वार्गी है कि में अपनी ही किरिया खाता हू कि

त्र मुक्ते गिलाद् देश थीर लवानान् का शिखर सा देख पहला है पर निश्चय में तुमे जंगल थीर निर्जन नगर बनासंगा ॥ ७ । ग्रीर में नाम करनेटारी की इधियार देकर तेरे विषद्ध भेजूगा वे तेरे सुन्दर देव-दाक्यों की काठकर खारा में भीक देंरी ॥ द। थीर जाति जाति के लेगा जब इस नगर के पास से निम्नले तय एक दूसरे से पूर्कोंगे कि यद्दोद्या ने इस वहे नगर की ऐसी दशा क्यों किई है॥ ९। तय लोग कहेंगे कि इस का कारण यह है कि उन्हें। ने श्रपने परमेश्वर यद्दीवा की वाचा की तोडकर दूसरे देवतास्रो को दग्डवत् स्रीर उन की उपासना किई ॥

१०। मरे हुए को लिये मत राख्या उस को लिये विलाप मत करा जा पादेश चला गया दै उसी के लिये फूट फूटकर राख्या क्योंकि वद लाटकर व्यपनी जन्मभूमि को फिर कभी देखनेन पाएगा॥ १९। क्येरिक यहूदाके राखा योशिय्याष्ट्का पुत्र श्रह्मम् को स्रपने पिता योशिययाच् के स्थान पर राजा हुआ | श्रीर इस स्थान से निकल गया उस के विषय यदीवा यों कद्यता दैकि वह फिर यदा लै।टकर न प्राने पाएगा॥ १२। जिस म्यान मे वद वन्धुया दीकर गया उसी से सर जाएगा थीर इस देश की फिर देखने न पाएगा ॥

से बनवाता है शीर खपने पहोची से वेगारी काम कराता ग्रीर उस की मूलरी नहीं देता॥ १४। घट से रहता था ॥ १६ । बह इस कारण सुख से रहता | लै।टने न पारंगी ॥ था कि दीन श्रीर दरिद्र लेगी का न्याय चुकाता

के राजा के इस भवन के विषय यें कहता है कि | या। यहावा की यह वाणी है क्या ऐसा करना मुक्ते जानना नहीं है॥ १०। पर तू केयल प्रपना ही लाभ चठाने खैार निर्दायी का ख़ून करने खेार जन्धेर श्रीर उपद्रय करने पर मन श्रीर दृष्टि संगाता है।। १८। इस लिये योशिय्याद्की पुत्र यहूदा की राजा यद्यायाकीम् के विषय यद्यावा यह करता है कि वैसे लेगा इस रोति कहकर रेति हैं कि हाय मेरे माई वा दाय मेरी यदिन वा दाय मेरे प्रमु वा द्याय सेरा विभव ऐसा सेरे लिये कीई विलाप न करेगा ॥ १९ । यरन उस की ग्रद है की नाई मिटी दिई जाएगी घट घसीटकर यस्थलेम् के फाटकें। के बाहर फेंक दिया जाएगा ॥

२०। लवानान् पर चळकर द्वाय द्वाय कर तथ याशान् जाकर उंचे स्वर से चिल्ला फिर श्रवारीम् पहार पर जाकर हाय हाय कर स्पोक्ति तेरे सब यार नाथ दे। गये॥ २९। मैं ने तेरे सुख के समय तुक को चिताया था पर तूने कदा कि मै तेरी न सुनंगी। तेरी यवपन धी से ऐसी यान पड़ी दें कि तू मेरी नदी सुनती ॥ २२ । तेरे सारे चरवादे वायु से चडाये जाएंगे कीर तेरे यार घन्धुकाई मे चले जाएंगे निश्चय तू उस समय श्रापनी सारी द्युराई के कारख सिंडजत दोगी श्रीर तेरे मुंद पर सिंगादी काएगी॥ २३। दे लवानान् की रहनेंदारी दे देवदान में श्रपना घोंसला बनानेष्टारी जब तुम की जननेष्टारी की सी १३। उस पर द्याय जी अपने घर की अधर्म पीडें उठे तय तू यपुरी दी जाएगी ॥ २८। यदाया से श्रीर अपनी कपराठी कोठिरियों की अन्याय की यह वाशी दें कि मेरे जीवन की सी चाटे यदे।-याकीस् का पुत्र यहूदाका राजा कान्याह् मेरे दृष्टिने घाय की खंगूठी भी देतता तीभी में उसे उतार जहता है कि में लम्बा चाहा घर शीर द्वादार चिता ॥ २५। में तुमी तेरे प्राय की खोकियों की दाध काठा वनवा लूंगा थार वह खिडिकियां रखवा लेता थार जिन से तू डरता है उन के प्रार्थात् वावेल् के है किर वह देवदान की लक्ष्मी से पाटा बीर सिन्दूर राजा नयूक्ट्रेस्टर् थीर कस्दियों के दाय में कर चे रंगा जाता है। १५। तू जो देवदार को लकड़ी दूगा। २६। ग्रीर में तुमें जननो समेत दूसरे एक के विषय देखादेखी करता है क्या प्रस रोति तेरा देश में जो तुम्दारी जम्मभूमि नदी है फेक दूगा राज्य बना रहेगा देख तेरा पिता न्याय श्रीर धर्मा श्रीर वहीं तुम मर जाश्रीमें ॥ २०। श्रीर विस को काम करता था थीर वह खाता पीता थीर मुख देश में वे लै।टने की वही सालमा करते हैं वहां

२८ । क्या यह पुरुष कीन्या**ट्** तुच्छ श्रीर टूटा

हुआ यासन है क्या यह निकम्मा द्यस्तन है फिर यह दंग समेत प्रनजाने देश में क्यों निकालकर फेंक दिया जाएगा ॥ २९ । है पृषिद्यों हे पृथिद्यों हे पृथिद्यों यहाद्या का द्यस्त सुन ॥ ३० । यहाद्या यें कहता है कि इस पुरुष की निर्देश लिखे। इस का जीवनकाल तो कुशल से न द्योतिगा छार इस के दंश में से काई माग्यमान है कर दाकद की गट्टी पर विराजनेहारा वा यहादियों पर प्रमुता करनेहारा न होगा ॥

चराई की भेड चकारिया को यह वाकी है कि उन चरवाहा पर हाय जो मेरी चराई की भेड चकारिया की नाण कीर तितर चितर करते हैं ॥ २ । इचाएल का परमेश्वर यहां वा अपनी प्रजा के चरानेहारे चरवाहा है यां कहता है कि तुम ने जो मेरी भेड वकारियां की मुंधि नहीं किई यरन उन को तितर चितर किया छीर वरव्य निकाल दिया इस काररा बरावा की यह वाकी है कि मे तुम्हारे युरे कामी का दबह दूगा ॥ ३ । छीर मेरी जो भेड वकारियां चची है उन की मे उन सब देशों मे से जिन में में ने उन्हें वरव्य कर दिया है आप फेर लाकर उन्हों की भेड़ जाला में ग्कट्टी करेगा है। छीर कें उन की रेसे चरवाहें उहराईगा जो उन्हें चराएगे छीर तब से वे किर न ती हरेगी न विस्तित होगी छीर न उन में से कें है हो जाएगी यहावा की यही वाकी है।

१। यद्दाया की यह भी याणी है कि मुन गेमे दिन खाते हैं कि में दाकद के कुल में एक धम्मी पह्नव को चगावगा ग्रीर यह राजा हे। कर युष्टि में राज्य करेगा ग्रीर प्रपने हेंग्र में न्याय ग्रीर धर्मी करेगा ॥ ६। उस के दिनों में यह हो लेगा बचे रहेगे और इसाण्लों लेगा निहर धसे रहेंगे और उस का यद्दाया इसारी धार्मिकता नाम रक्त्या जाएगा ॥ १। मुन प्रदेश्या की यह याणी है कि गेमें दिन आते हैं जिन में लेगा फिर न कहेंगे कि प्रदेश्या जी हम इसाण्लेयों को मिस हेंग्र में हुड़ा ले खाया उस के जीवन की में। । द यही कहंगे कि प्रदेश्या जी इस इसाण्ल के घराने की उत्तर देश से ग्रीर उन

घुषा यासन है क्या यह निक्तमा व्यस्तन है फिर सव देशों से भी जहां इस ने हमें वस्त्रस कर दिया यह दंश समेत सनजाने देश में क्यों निकालकर फेक हुडा से खाया इस के कीवन की दी खीर वे खपने

र। नविषी को विषय सेरा घृदय भीतर भीतर फटा जाता है मेरी यय हाडिया घरचरातो है यहावा ने जी प्रित्रय यचन किं हैं उन्हें सुनकर में ऐसे मनुष्य के समान थे। गया छूं जी दाखमधु के नणे में चूर द्दी गया दे। ॥ १० । क्योकि यह देश व्यभिचारिये। से भरा है इस पर गेसा साप पड़ा है कि यह विनाप कर रहा है वन में की चराइयां भी सूख गर्इ थीर लाग बड़ी दीड ते। दीडते दे पर खुराई दी की ग्रीर, भ्रीर बीरता ती करते हैं पर फ्रन्याय ची मेर ॥ १९ । क्योंकि नधी ख़ैार याजक दीना भक्तिसीन से गये श्रपने भवन में भी में ने उन की यूराई पाई दे बहावा की बही बागी है। १२। इस कारण उन का मार्ग अन्धेरा खैार फिसलदा दे।गा जिस में दें ठयोलकर गिरा दिये नारंगे खीर यहादा की यद वाणी है कि मैं उन के दण्ड के वरस में उन पर विपत्ति डालूगा ॥ १३-। श्रीमरीन् के नविया में ती में ने यह मूर्येता देखी घी कि वे बाल् के नाम से नयूयत करते खार मेरी प्रजा इसारल ला भटका देते थे॥ १४। पर यद्य जैस् कं नीवियों में में ने ऐसे काम देखें दें जिन से रीए खड़े दी जाते हैं यर्थात् व्यभिचार श्रीर पाखरह, छैर वे क्किमिया को ऐसा दियाय वन्याते है कि ये अपनी व्रपनी युराई से नहीं फिरते सब निवासी मेरे लेखे में सदोमिया दीर प्रमारिया के समान हा गये है। १५। इम कारण सेनाग्रों का यरीवा यक्शलेम् की नोंबिया की विषय यों कदता है कि सुन में उन की कडुघी घड्तुमं खिलालगा थीर विष पिलालंगा क्यों कि उन के कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गर्स है॥

१६ । खेनायो के यदे। या ने तुम से ये। कदा है कि इन निविधा की व्याता की खोर को तुम से नव्यवत करते दें कान मत लगाखी क्यों कि ये तुम की व्यर्थ

<sup>(</sup>१) गूल में पीर उन की दीड बुरी धीर उन की घीरता माहक है।

को मुख की नहीं अपने ही सन की यातें कहते हैं। 49 । जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उन से ये नबी सदा करते रहते है कि यहावा करता है कि तुम्दारा कल्याग द्वागा ख्रीर जितने लेगा श्रपने घठ द्यी पर चलते हैं उन से ये कहते हैं कि तुम पर कोई विपत्ति न पहेंगी॥ १८। मला कीन यदावा की ग्राप्त सभा में खड़ा द्वाकर उस का घचन सुनने श्रीर समभाने पाया वा किस ने ध्यान देकर मेरा घवन सुना है॥ १९ । सुना यदावा की जलकलाएट की श्रांधी श्रीर प्रचग्ड ववग्डर चलने लगा है श्रीर उस का कोंका दुष्टों के सिर पर बस से लगेगा। २०। थीर कब ले। यदेखा प्रपना काम थीर प्रपनी युक्तियों की पूरी न कर चुके तब ले। उस का कीप शान्त न देशा। प्रन्त के दिने। में तम इस बात की भली माति समस सक्तारी ॥ २९। ये नधी मेरे विना भेजे दैं। ह जाते थै। र थिना मेरे पुरू फरे नव्यवत करने लगते है। २२। खीर यदिये मेरी गुप्त समा में खड़े होते ते। मेरी प्रका के लेगी। की मेरे बचन सुनाते और वे प्रापनी घुरी चाल कीर कामों से फिर जाते ॥ २३ । यहावा की यह वाशी है कि वया में ऐसा परमेश्वर हू जो दूर नहीं निकट ही रहता है। ॥ २४। फिर यहावा की यह वासी है कि क्या कोई ऐसे ग्रुप्त स्थानी से किय सकता है कि में उसे न देख सकूं क्या स्वर्ग कीर पृण्यियी दोनों मुक्त से परिपूर्ण नहीं है ॥ २५। में ने इन नविया की भी वाते सुनी है जो मेरे नाम से यह कद कदकर भूठी नव्रवंत करते है कि मे ने स्वप्र वेखा है स्वप्न ॥ २६ । जो नबी भूठमूठ नवूवत काते खीर खपने क्ली मन ही के नवी है इन के मन में यह वात कव लें। समाई रहेगी ॥ २०। जैसा मेरी प्रजा के लेागों के पुरखा मेरा नाम मूलकर बाल् का नाम लेने लगे घे वैंसा ही ग्रव ये नवी उन से ग्रेपने श्रपने स्वप्न बता बताकर मेरा नाम विसरवाने चाहते हैं 🛭 २८ । जी किसी नबीने स्वयू देखा दे। ते। बद षसे बतार थ्रीर जी किसी ने मेरा वचन सुना दे।

बातें सिखाते हैं ये दर्शन का दावा करके यदीवा | ते। वह मेरा वचन सञ्चाई से मुनाए यदावा की यह वासी दें कि करा भरा सार करा ग्रेह ॥ २९। यहेवा की यह भी वाशी है कि ग्या मेरा यचन याग सा नहीं है फिर क्या यह ऐसा हथीडा नहीं की पत्थर की फीड़ हाले॥ ३०। यदे। या की यए वाकी है कि सुना जा नवीं मेरे वचन श्रीरा से चुरा चुराकार वालते में उन के मैं विक्द्व ए ॥ ३१ । फिर यहावा की यह भी वाखी है कि का नवी उस की यद वाणी दे ऐसी कूठी वाणी कदकर अपनी अपनी चीम दुलाते हैं उन के भी में विष्टु हू॥ इर। फिर यहायां की यह भी वाणी है कि का मेरे विना भेड़े वा मेरी विना श्राचा पाये स्वप्न देखने का कृठा दाघा करके नव्यवत करते है थार उस का वर्धन करके मेरी प्रजा की भूठे घमगड मे बाकर भरमाते दै उन के भी में विक्हें छूं खैार उन से मेरी प्रकाकों से।गों का कुछ लाम न दे।गा ॥

इ । यदि साधारण लेशों मं से कोई जन धा को ई नवी वा याजक तुम से पृष्ठे कि यदावाने व्या भारी वचन कहा है तो उस से कहना कि ध्या भारी घचन, यदेखा की यद खाखी हैं से तुम की त्याग दूगा॥ ३८। श्रीर की नदी वा पाजक वा साधारण मनुष्य यदे।वा का कदा हुमा भारी वचन ऐसा कदता रहे उस की घराने समेत में दबह टूंगा। ३५। या तुम लाग एक दूसरे ये क्रीर प्रपने प्रपने भाई ये पें पूछना कि यदाया ने क्या उत्तर दिया वा परोधा ने क्या करा है ॥ ३६ । यहाधा का कहा हुया भारी घचन ऐसा तुम खागे की न कदना नदीं तो तुम्दारा ऐसा कदना दी दण्ड का आरख द्या जाएगा क्योंकि इमारा परमेश्वर सेनाक्षों का यदेग्या जा जीता परमेश्वर दे उस के वचन तुम लोगों ने मोड़ दिये हैं॥ ३०। से तू नबी से यें। पूरू कि यद्वाया ने तुमी क्या उत्तर दिया वा यद्वाया ने क्याक्रदा दे॥ इ=। यदि तुम यदे। या का कदा हुन्ना भारी वचन ऐशा ही कहेंगो ते। यहावा का यह वचन बुने। कि मे ने ते। तुम्हारे पास कदला भेजा है कि यदीया का कहा हुया भारी वचन रेसा प्रारी को न कदमा पर तुम यह कदते ही रहते है। कि

<sup>(</sup>१) मूल में देखने बीर मुनने।

यक्षेत्रा का करा हुआ भारी वचन ॥ ३९ । इस कारण |देश में वा सिस में रह गये हैं की ह द्या ॥ ९ । श्रीर मुना मे तुम की विलक्षल भू लंगा और तुम की और इस नगर को जो में ने तुम्दारे पुरखाओं की श्रीर सुम को भी दिया है त्यागकर अपने साम्दने से दूर कर इज्ञा ॥ १० । श्रीर में ऐसा करना कि तुम्हारी नामधराई स्रोर खनादर सदा यना रहेगा खार कभी विसर न खाएगा ॥

२४. ज्व वाघेल् का राजा नव्यकड़ेस्सर् यहायाकीम् के पुत्र यहदा के राजा यफ्रान्याए की भीर यहूदा के दाकिमी भीर लाष्टारी धीर धीर कारीगरी का बन्धुर करके यह-श्रतेम् ने यायेल् का से गया उस के पीके यदावा ने मक को प्रापने मन्दिर की साम्दने रक्को हुए खजीरी के दो टीकरे दिसाये॥ २। एक टीकरे मे ती पाँदले पकी से खच्छे खच्छे खंडीर घे थार दसरे टाकरे में बहुत निकासी खंजीर चे बरन वे रेसे निकासी चे कि स्ताने के ये। व च च ॥ इ । फिर यदीवा ने मुक्त से पूका है विसेवाए तुभी ववा देख पहता है मे ने कहा श्रंबीर की श्रंबीर श्रक्ते हैं से। ता बहुत ही श्रक्ते हैं पर जी निक्रमों हैं सी बहुत ही निक्रमों हैं बरन रेसे निकामे है कि खाने के याग्य नहीं है। ४। तब यहीया का यह यचन मेरे पास पहुचा कि. ५। इसारल का परमेश्वर यदावा ये। कहता है कि जैसे शक्के खबीरी का धैसे ही में यह दी धन्धुओं का जिन्दें में ने इस म्यान से कस्दियों की देश में भेज डिया है देखकर प्रस्ता है गा॥ ६ । श्रीर में उन पर कृषादृष्टि रक्खंशा थीर उन की इस देश में लीटा ले कार्कमा बीर उन्हें नाम न करंगा पर घनार्कमा बीर स्याह न हालूंगा पर लगावे रवक्र्या ॥ ० । थ्रीर में उन का ऐसा सन कर दूंगा कि छ मुमे जानंगों कि में यद्दाया हू खीर वे मेरी प्रजा ठदरंगे बीर मे उन का प्रसिद्धर ठए द्या क्योंकि वे मेरी श्रीर सारे मन से फिरोरे ॥ द। ग्रीर कीसे निकमने अबीर निकारने दीने के कारण खाये नदीं चाते चसी प्रकार से मै यहूदा को राजा सिद्धियाह थै।र उस के दाकिमी कीर वर्चे हुए यदशसेमियी की की दर

मेरे क्लोड़ने के कारण के पृष्टियों के राज्य राज्य में मारे मारे फिरते हुए दु.ख भागते रहेंगे खार जितने स्थानी में में उन्हें घरवंस कर दूगा उन सभी में बे नामधराई थै।र हृष्टान्त थै।र चाप का विषय दे।गे॥ ९०। धीर में उन में तलबार चला जंगा श्रीर महंगी थीर मरी फीलाजंगा थीर अन्त से वे इस देश से से को मै ने उन की पुरखाओं की श्रीर उन की दिया मिट जाएंगे॥

२५. योशियाह् के पुत्र यहूदा के राजा यहायाकीम् के राज्य की चै। घे घरस में जी बाबेल की राजा नवू-कादेखर के राज्य का पहिला यरस था यहावा का जो ववन यिर्मयाद् नवी के पास पहुंचा से। यद है। ३। से यिसेयाह नयी ने उसी वचन के अनुसार स्य प्रशदियों थीर यहशतेम् की स्य नियासियों से कदा कि, ३। प्राप्तीन् के पुत्र यद्दा के राजा योशियाह के राज्य के तेरहवें वरस से सेकर ग्राज के दिन लें। श्रर्थात् तेईस वरस से यदावा का वचन मेरे पार पहुंचता थाया है खीर मे तो रसे बड़े यव के साथ तुम से कदता आया इ पर तुम ने उसे नदी सुना ॥ । श्रीर यहावा तुम्हारे पास स्रपने सारे दास नवियों की भी यह कहने की वहे यह से भेजता आया दै पर तुम ने न तो सुना न कान लगाया है, धा वे ऐसा कहते आये हैं कि अपनी ष्यपनी धुरी चाल फीर प्रपने ष्यपने धुरे कामें से फिरा तब जो देश यदावा ने प्राचीन काल से तुम्हारे पितरी की थीर तुम की भी सदा के लिये दिया है उस पर यसे रहने पायोगी॥ ६। यौर दूसरे देवतायों क्षे पीके दाकर उन की उपायना थीर उन की दयह-वत मत करे। थीर न अपनी वनाई दुई वस्तुओं के द्वारा मुक्के रिस दिलायो तब मे तुम्हारी कुछ छानि न कब्बा ॥ छ । यह सुनने पर भी तुम ने मेरी नहीं मानी वरन खपनी बनाई हुई वस्तुखों के द्वारा मुक्ते रिस दिलाते आये हो जिस से सुम्हारी छानि छी हा (१) मूझ में तसके उठकर।

सेनाक्षा का यदावा यां कहता है कि तुम ने की मेरे वचन नहीं माने, ९। इस लिये सुना में उत्तर में रहने-हारे सब सुलें की बुलाजगा थे।र ग्रपने दास वावेल् के राजा नव्यक्तद्रेस्सर्का युलवा मेजूंगा थै।र उन सभी को इस देश खीर इस के नियासिया के विकृत खीर इस के आस पास की सब जातिया के विस्तु भी से ष्रासंगा थैर इन सब देशों की मै सत्यानाश करके रेसा उजाडूगा कि साग इन्हें देखकर ताली वजारंगे वरन ये सदा उनडे हो रहेगे परावा की यही वाशी है।। १०। श्रीर में ऐसा करना कि इन में न तो हर्प श्रीर ष्यानन्द का प्रव्द सुन पहेगा ग्रीर न दुल्हे वा दुल्हिन का थै।र न चक्की का भी शब्द सुन पड़ेगा थै।र न इन में दिया जलेगा॥ १९। श्रीर सारी जातिया का यह देश वजाइ ही उजाह होगा श्रीर ये सव चातियां सत्तर वरस सा वावेल् के राजा के प्रधीन रहेगी ॥ १२ । श्रीर यहावा की यह वासी है कि जब सत्तर बरस बीत चुकी तब मै बाबेल की राजा और उस जाति के लोगी ग्रीर कर्स्विमे के देश के सव निवासियों की अधर्मी का दर्ख दूगा श्रीर उस देश की सदा के लिये उजाइ दूंगा॥ १३। क्षीर में उस देश में अपने वे सब वचन जो में ने उस के विषय में कहे हैं खार जितने बचन यिर्मय ह ने चारी जातियों के विकड़ नवूबत करके पुस्तक में लिखे हैं पूरे कर्बगा॥ १८। श्रीर बहुत सी जातिया के लेगा कीर वड़े बड़े राजा उन से भी खपनी सेवा कराएंगे थीर मे उन को उन की करनी का फल भुगताङंगा।

१५। इसारल् के परमेश्वर यहावा ने सुभा से यो कहा कि मेरे हाथ से इस जलजलाइट के दाखमधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दे जिन की पास में तुमों भेजता हू ॥ १६ । श्रीर वे पीकर उस तलवार के कारण जा में उन के बीच चलाकगा लड़खडारंगे थ्रीर बावले द्वा जारंगे ॥ १० । से मे ने यद्दे। वा के इाथ से वद कटोरा लेकर उन सव चातियों की पिला दिया जिन की पास यहावा ने मुमें भेज दिया॥ १८। अर्थात् यस्थलेम् ग्रीर यहूदा के थ्रीर नगरीं के निर्वासियों को बीर उन के

सकती है यहावा की यही वाणी है॥ द। इस लिये | राजाग्री ग्रीर दाकिमी की पिताया कि उन का देश उवाइ देएं ग्रीर लेगा ताली बनाएं ग्रीर उस की उपमा देकर साप दिया करें जैसा ग्राजकल छाता है। १९। श्रीर मिछ के राजा फिरीन् श्रीर उस के कर्माचारिया थीर दाकिमां थीर सारी प्रजा की, २०। श्रीर सब देशाले मनुष्यों की जातियों की थीर जस देश के सब राजाको की खीर पोलिशितयो के देश के सब राजाका की श्रीर श्रम्त्तीन् श्रजा थीर एकोन् के थीर अग्रदोद के यसे हुए साग्रो की, २१। थ्रीर एदीमिया माश्राविया थ्रीर ग्रामी-नियों की, २२। थ्रीर सेार् के सारे राजाग्री की थै।र सीदे।न् को सब राजायो की खीर समुद्र पार को देगा के राजायों की, २३। फिर ददानिया तेमाइयां थीर यूनिया का थीर जितने श्रपने गाल के वाली को मुडा डालते दै उन सभी की भी, २४। श्रीर श्ररव के सब राजायों की थीर जगल से रहनेहारे दे। गते मनुष्यों के सब राजाक्षे। क्या, २५। क्षीर जिसी एलास् थ्रीर मादै के सब राजाक्षी का, २६। श्रीर ध्वा निकट क्या दूर के उत्तर दिशा के सब राजाओं की एक सा पिलाया निदान धरती मर पर रहनेहारे जगत के राज्ये। के सब लेगों की <sup>में</sup> ने पिलाया श्रीर दन सब के पी है जेशक् के राजा की भी पीना पड़ेगा।

२०। तू उन से यह कद कि सेनायो। का यदाया जे। इस्राएल् का परमेश्वर है ये। कहता **दे** कि पीश्री थीर मतवाले हा थीर छांट करा थीर ग्रिर पड़े। थीर फिर कभी न उठे। यद उस तलवार के कारण चे द्यागा जा में तुम्हारे वीच चलाजंगा ॥ २=। श्रीर पदि वे तेरे छाथ से यद कटोरा लेकर पीने की नकारे ते। उन से कदना सेनान्त्रीं का यदीवा ये। कहता है कि तुम की निश्चय पीना पड़ेगा॥ २९। देखे। जी नगर मेरा कदलाता है मै पहिले उसी में विपत्ति डालने लगूगा फिर क्या तुम लाग निर्दीप ठहरके बचे।में तुम ती निर्दीप ठहरके न वचारी क्योंकि मै पृधिवी के सब रहनेदारे। पर तलवार चलाने पर हूँ सेनाक्षी की यद्दीया की यही वार्को है ॥ ३०। इतनी बाते नवूवत की रीति उन

<sup>(</sup>१) प्रमुमान है कि यह याबेलु का स्क नान है।

से करकर यह भी कहना कि यहावा कपर से गरबेगा जीर अपने उसी पवित्र धाम में से अपना अव्य सुनारगा वह अपनी चराई के स्थान के विरुद्ध वल से गरबेगा, वह पृष्टिवी के सारे निवासियों के विरुद्ध भी दाख सताडनेहारों की नाई सलकारेगा। इशा पृष्टिवी की केर सें भी केलाइल द्वागा क्योंकि सब जातियों से यहोवा का मुकट्टमा है वह सारे मनुष्यों से वादविवाद करेगा थीर दुष्टों की वह तलवार के वश में कर देगा।

३२ । सेनामी का यहावा या कहता है कि सुना विवर्णत एक चाति से दूसरी चाति में फैलेगी बीर यही बांधी पृष्टिवी की है।र से उठेगी ॥ इइ । उस समय यदीवा के मारे दुख्री की लेखि पृथिवी की रक क्रोर से दूसरी क्रोर सा पड़ी रहेगी उन की लिये कोई राने पोटनेदारा न रहेगा थै।र उन की लेखें न ता घटारी जाएंगी न क्यरी में रक्यी जाएंगी वे मूमिको जपर खाद की नाई पड़ी रहेगी॥ ३८। हें चरवादे। द्वाय दाय करे। ग्रीर चिल्लाग्री दे वल-यना मेठे। थ्रीर यक्तरा राख मे लाटे। क्योंकि तुम्दारे वध देनि के दिन वा चुके दे बीर में तुम की मन-भाक वस्तन की नाई सत्यानाम क्षद्या ॥ ३५ । उस समय न तो चरवादे। के भागने के लिये कोई स्थान रहेगा ग्रीर न वलवन्त मेळे ग्रीर वकरे भागने पागंगे ॥ इदं । चरवारी की चिल्लाइट ग्रीर बलबन्त मेठीं भीर वकरीं के मिमियाने का शब्द सुन पहता दे क्योक्ति यदाया उन की घराई की नाग करता है। इं। श्रीर यहे। या के की प्र भड़कने के कारण शांति के स्थान नाग हो सारगे सिन वासम्यानी में श्रव गांति है ये नाश हा लाएंगे॥ ३८। युद्या सिंद की नाई वह पापने ठै।र की क्वीडकर निकलता है क्योंकि ग्रंधेर करनेदारी तलवार थीर इस के भड़के दूर कीप के कारत उन का देश उजाइ दे। गया।

**२६. यो** शियाह् के पुत्र यहूदा के राज्ञा यहीयाकीस के

राज्य के आरंभ मं यदे। या की ग्रीर से यद वचन पहुचा कि, २। यदे। या काइता है कि यदे। या के

भवन के श्रांगन में खंडा दीकर यहदा के सब नगरीं के लेगों के साम्हने जा यहावा के भवन में दग्ड-वत करने की खाएं ये वचन कह दें जिन के विषय उन से कादने की आजा में तुओं देता हू उन में से क्षीई वचन रख मत हो हु॥ ३। व्या जानिये वे मुनकर अपनी अपनी ख़ुरी चाल से फिर धौर में उन की उस द्यानि से जी उन की ख़ुरे कामीं की कारण करने की कल्पना करता हू पक्रताचंगा॥ ४। से तू उन से कछ यदीवा यो कदता है कि यदि सुम मेरी मुनकर मेरी व्यवस्था के खनुसार जी मै ने तुम की। सुनवा दिई हैं। न चले।, धा और न मेरे दास निवयों के वचनों पर कान धरी जिन्हें में तुम्हारे पास वहा यव करके भेजता श्राया हूं पर तुम ने इन की नधी सुनी, ६। तो में इस भवन की **घी**ला को समान वजाद कर दूंगा श्रीर इस नगर की ऐसा सत्यानाश कर दूंगा कि पृथियी की सारी जातियों की लीग उस की उपमा दें देकर खाप दिया करेगे। छ। जय यिर्मयाद ये वचन यदीवा के भवन में कद रहा था तब यानक थीर नबी थीर सब साधारम स्ताग सुन रहे थे॥ ८। श्रीर सब विर्मयाह सब मुक जिस के सारी प्रजा से कप्टने की खादा यदीया ने दिई घी कद चुका तब याजकों छै।र नविया श्रीर सब साधारण लागी ने यह कहकर उस की पकड़ लिया कि निश्चय तेरा प्रामाद कह दोगा ॥ । तू ने यद्यां वा के नाम से क्यों यद नब्रुवत कि ई कि यह भवन घोला के समान चनाइ हा जाएगा थीर यद नगर ऐसा उजहेगा कि इस में कोई न रह जाएगा । इतना कदकर सघ साधारण लेगो। ने यदे।वा को सवन से विमेवाद को विक्त भीड़ सगाई ॥

१०। यद वार्ते सुनक्षर यदूदा के दाकिम राजा के भवन से यदीवा के भवन में चढ़ गये थे।र उस के नये फाटक में बैठ गये॥ १९। तब याजकों थे।र निवयों ने दाकिमी श्रीर सब लेगों से कदा यदी मनुष्य प्राणदर्गड के येग्य दे क्योंकि इस ने इस नगर के विक्ष ऐसी नव्यवत कि ई कि जिसे तुम

<sup>(</sup>१) मूल में तुम्हारे साम्हने रक्खी है। (२) मूस में तहके सठके।

भी थ्रपने कानों से सुन चुकी दे। ॥ १२ । तब पिर्म-याद ने सब दाकिमों और सब लेगों से कदा ले वचन तुम ने सुने हैं सा यहावा ही ने मुक्ते इस भधन थ्रीर इस नगर के विकृत नवधत की रीति काइने को लिये भेज दिया है॥ १३। से। प्राप्त प्राप्त चाल चलन खार श्रपने काम सुधारा खार श्रपने परमेश्वर यद्दीवा की वात माना तव यदीवा उस विपत्ति को विपय में जिस की चर्चा उस ने तुम से किई है पक्रताएगा ॥ १८ । देखे। में तुम्हारे व्या मे इं जो कुछ तुम्हारे खेखे में भला फ्रीर ठीक है। सेर्इ मेरे साथ करा ॥ १५ । यह निश्चय खाना कि यदि तुम सुसे मार डाला ता अपने का ग्रीर इउ नगर थीर इस को निवासियों की निर्दीप के ख़नी वनाक्रोतो वर्षाक उचतुच यद्याचा ने मुक्ते तुम्हारे पास ये सब बचन सुनाने के लिये भेजा है। १६। तव द्वांकिमी ग्रीर सब साग्री ने यानका ग्रीर नवियों से कहा यह मनुष्य प्रायादयह की ये। उस नही वर्षेक्ति उस ने दमारे परमेश्वर यद्दीवा के नाम से इस से कटा है ॥ १७ । खीर देश की पुरनियों में से कितनाने उठकर प्रजा की चारी मण्डली से कहा॥ १८। यहूदा के राचा हिल्कियाह के दिनों से सारसेतों मीकायाद् नव्यवत करता या सा उस ने यहूदा को सारे लोगों से कदा सेनायी का परीवा यों कहता है कि सिध्योन् जीतकार खेत बनाया जारमा थीर यहशलेम् होद ही डीद दे। बारमा ग्रीर भवनवाला पर्वत वनवाला स्थान दे। बारगा । ९९। यम यहूदा को राजा दिल् किया ए ने घा किसी यहूदी ने चस की कहीं मरवा हाला क्या उस राजा ने यहे। या का भय न माना श्रीर उस से विनती न किर्क ग्रीर तब यद्दीवा ने जी विपत्ति उन पर हालने की कहा था उस के विषय क्या बहु न पक्ताया। ऐसा अरको इस ध्यपने प्रायों की बड़ी द्वानि फ़ॉरोो॥ २०। फिर श्रमायाद् का पुत्र करियाष्ट् जाम किर्यत्यारीम् का एक पुरुष यद्दावा के नाम से भवूबत करता था खीर उस ने भी इस मार थीर इस देश के विक्द्व ठीक रेसी ही नवूवत

(१) मूछ में ग्रीर सबन का पर्वंत ग्रारवय के ऊने स्थान।

किई जैसी यिर्मयाह् ने सभी किई है ॥ २१ । स्रीर जय यहे।याकीम् राजा स्रीर उस के सब दोरी स्रीर सब हाकिमों ने उस के घचन सुने तब राजा ने उसे मरवा डालने का यह किया स्रीर करियाह् यह सुनकर डर के मारे मिस्र में भाग गया ॥ २२ । से। यहे।याकीम् राजा ने मिस्र में लेगा में जे स्र्थात् सक्त्रीर् के पुत्र रल्नातान् की कितने स्रीर पुरुपों हमेत मिस्र में भेजा ॥ २३ । स्रीर से करियाह् की मिस्र से निकालकर यहोयाकीम् राजा के पास ले स्राय की स्रीर उस ने उसे तलवार से मरवाकर उस की लेश की साधारण लेगों की कबरो में फेंकवा दिया ॥ २४ । पर शापान् का पुत्र सहीकाम् पिर्मयाह् का सहारा करने लगा स्रीर बह लेगो। के वश में मार डालने के लिये दिया न गया ॥

२७. ये। शियाह के पुत्र यहूदा के राजा यहायाकी स्'के

राज्य के आरंभ में यदे। या की ग्रीर से यद वसन यिर्मयाह् के पास पहुचा कि, ३। वन्धन थै।र लूर धनवाकर श्रापनी गर्दन पर रख॥ ३। तब उन्हें एदें।म् बीर माळाव् थीर बम्मान् खार चेार् खार सीदान् की राक्षाणों के पास उन दूती के द्याय भेजना जा यहूदाको राजा सिद्क्षिण्याद्को पास यक्यलेम मे थाये है॥ ४। थ्रीर उन की उन के स्वामियों की लिये यद्य कहकर खाद्मा देना कि द्वराएल् का परमेश्वर सेनाओं का यहे। वा यो कदता है कि प्रापने श्रापने स्वामी से यें। ऋटा कि, ५। पृण्यियो की ग्रीर पृण्यित्री पर के मनुष्ये। श्रीर पशुक्षे। की अपनी बड़ी ग्रांक्त श्रीर वळाई दुई मुला से में ने वनाया श्रीर जिस किसी की मैं चाइता दूं उसी की मैं उन्दें दिया करता हूं॥ ६। से। स्रवं में ने ये सब देश प्रपने डास वावेल् के राजा नवूजस्नेस्सर् को खाप दे दिये हैं ख्रीर मैदान के जीवजन्तुखों की भी में ने उसे दिया है कि वे उस के अधीन उहें। । ग्रीर ये सब जातियां उस को श्रीर उस को पी है उस को बेटे श्रीर

<sup>(</sup>१) जाम पष्टता है कि यहायाकी नृकी सकी सिद्कियाह् सनमना चाहिये:

पात के प्रधीन तय लें रहेंगी जब लें उस के भी देश का दिन न या ले यीर बहुत सी जातिया श्रीर वह वह राजा उस से खपनी सेवा कराएंगे॥ दा सो जो जाति या राज्य घायेल् को राजा नयूकद्नेस्टर् के याधीन न देा श्रीर उस का सूत्रा थापनी गर्दन पर न से से उस जाति की में सलवार महंगी थार मरी का दण्ड तब का देता रद्र्या अरब लें उस की उस की द्वारान मिटा दू यदे। या की यदी वाणी है। ए। सा तुम लाग बापने निविधों थार भावी कहनेहारी थार स्वप्न देखने-हारी थीर टोनटा थीर तायिका की खार चित्र मत लगायो ने। तुम से कदते हैं कि तुम की बाबेल् के राजा के अधीन दीना न पहेगा ॥ १०। क्यों कि वे तुम से भूठी नयूयत करते हैं जिस से तुम अपने यपने देश से दूर दें। खाग्रे। ख्रीर में स्नाप तुम की दूर करके नाण कर दूं ॥ ११ । पर जा साति वायेल् के राजा का लूबा व्यपनी गर्डन पर लेकर उस की प्रधीन रहे उस की मैं उसी के देश में रहने दूंगा बीर यह उस में रोती करती हुई बसी रहेगी यहे बा की यही वासी है।

१२। भीर यष्ट्रदाके राजा चिद्कियाद् ने भी में ने ऐसी सब बात कहीं कि व्यपनी प्रजा समेत तू यायेल् के राजा का जूया प्रवनी सर्दन पर ले शीर नम के भीर उस की प्रजा के यधीन रहकर जीता रद ॥ १३। जय यदाया ने उस जाति के विषय में जी घ। घेल् के राजा के श्रधीन न हा यह कदा है कि यह तलवार महगी ख़ार मरी से नाथ द्यागी से। फिर तू ग्रयनी प्रका समेत ख्यी मरना चारता है॥ १८। जो नयी तुभा से कदते हैं कि तुभ की यायेल् के राजा के अधीन दी जाना न पढेगा उन की मत सुन क्वें कि वे तुक से क्रुठी न्यूवत करते हैं। १५। यहावा की यह वार्को है कि मै ने उन्हें नहीं भेजा है मेरे नाम से भूठी नहू-वत करते हैं और इस का फल यही है। गा कि मे तुम की देश से निकाल दूंगा खीर तू उन निवयों यमेत की तुभ से नव्यवत करते हैं नाया है। सारगा।

मैं ने कदा यद्दीवायी कदता है कि तुम्हारे जे। नयी तुम से यह नष्ट्रवत करते हैं कि यहावा के भवन के पात्र श्रव शीघ्र ही वावेल् से लै।ठा दिये जाएंगे उन के घचनों की खार कान मत धरा क्यीकि वे तुम से भूठी नवूबत करते हैं। १०। चन की मत भुना बाबेल की राजा की प्रधीन देकार थीर सेवा करके जीते रहा यह नगर क्या उचाइ हा जार ॥ १८ । श्रीर यदि वे नवी भी हों श्रीर यहावा का वचन उन के पास है। ती वे सेनाओं के यहावा से विनती करे कि जी पात्र यदे। वा के भवन में थीर यहदा के राजा के भवन में श्रीर यहश्रलेम् मे रह गये हैं से। बाबेल न जाने पार्र ॥ १९ । सेनाग्री का यद्दाचा यें कहता है कि जो खंभे थार पीतल का गंगाल बीर पाये श्रीर धीर पात्र इस नगर मे रध गये हैं, २०। जिन्दे बाबेल् का राजा नवूकद्ने-स्तर् एस समय न ले गया सब यह यह।याकीम् के पुत्र यहदा के राजा यक्तान्याह की छीर यहदा छीर यदगर्वेम् के सब कुलीनी को बंधुया करके यस-ग्रलेम् से घावेल् को ले गया, २१। जी पात्र यदीवा की भवन में श्रीर यहूदा की राजा की भवन में श्रीर यस्थलेस् में रद्द गर्ये दे उन के विषय दसारल्का परमेश्वर सेनायों का यदीवा यें। कदता है कि, २२। वे भी वायेल् मे पहुचाये जारंगे थार जब लां मै इन की सुधि न हूं तय सी वहीं रहेंगे पार तव में उन्हें री श्राकर इस स्थान में फिर रखाऊंगा यहे। या की यही याची है।

२८. फिर उसी ब्रास के व्यर्थात यहूदा के राजा सिद्कियाद के राज्य के चै। ये बरस के पाचवें महीने में श्रज्जुर का पुत्र दनन्याद् जो शिवीन् का एक नबी घा उस ने मुक्त से यदावा के भवन मे याजकी ग्रीर सब लेगी के साम्दने कदा, २। इवाएल् का परमेख्य सेनाग्री का यदीवा यो करता है कि मै ने वावेल् के राजा की जूर की तीड़ डाला है। ३। यदीया की मयन के जितने पात्र वावेल् का राजा नवूकद्नेस्सर् इस १६। फिर यासकी थीर साधारण लोगो से भी स्थान से चठाकर वार्यन् से गया उन्दें में दें। वरस

के भीतर फिर इसी स्थान में ले जाउंगा ॥ ४। श्रीर यहूदा का राजा यहीयाकीम् का पुत्र यक्तीन्याद् श्रीर सब यहूदी वधुर जी वावेल् की गये दें उन की भी मै इस स्थान में फोर से खाइंगा क्योंकि मै ने छाबेल् के राजा के ज़र की तेए दिया है यद्दीवा की यही वाखी है ॥ ५ । विर्मवाद नवी ने दनन्याद नवी से यानको थार उन सब लोगो के साम्दने नी यहावा को भवन से खरे हुए घे कहा, ६। घामेन् यरे।वा ऐसा ही करे जे। वार्त तू ने नव्यवत करके कडी दें कि यहावा के भवन के पात्र ग्रीर सब बन्धुर वाबेल् से इस स्थान में फिर थाएँगे उन्दे यहाद्या पूरा करे। श तीभी मेरा यह वचन युन जो मै तुमें खार सव लोगों को लइ सुनाता डूं॥ ८। जो नवी प्राचीन काल से मेरे श्रीर तेरे पहिले दाते आये थे उन्दों ने तो बहुत से देशों श्रीर वहें यहें राज्यों के विक्र युद्ध क्षीर विपत्ति थीर मरी के विषय में नवूबत किई घो ॥ ९ । जो नवी कुणल के विषय में नवूबत फरे जब उस का वचन पूरा दे। तब दी उस नबी के विषय निश्चय है। जाएगा कि यद राचमुच यदेग्या का सेजा दुशा है ॥ १० । तय इनन्याद् नयी ने उस ज़ूर की जा विर्मियाद् नवी की गर्दन पर घा चतारके तीड़ दिया॥ १९ । श्रीर छनन्याछ् ने सव लेगो। के साम्हने कहा यदीवा ये। कहता है कि दसी प्रकार से मै पूरे दें। घरस के भीतर वाघेल् के राजा नवूकद्नेस्सर् के जूए की सब जातिया की गर्दन पर से स्तारके तीह दूंगा। तब यिमयाद् नबी चला गया ॥ १२। जब चनन्यास् नवी ने विर्मणास् नधी की गर्दन पर से जूत्रा उतारके ती इ दिया चस को पीछे यद्दीवा का यद वचन यिर्मयाद् को पास पहुचा कि, १३। जाकर छनन्याह् से यद्य कर कि यहावा यें कहता है कि तू ने काठ का जूशा तो ती ख विया पर ऐसा करके तू ने उस की सन्ती

पहेगा थीर मैदान के जीवजन्तु भी में उस के वशकर देता हूं॥ १५ । से गिर्मयाद् नदी ने दनन्याद् नदी से यह भी कहा है इनन्याइ सुन यदावा ने तुओं नही भेजा तू ने इन सोगी की फूठ पर भरीसा दिया है। १६। इस लिये यदीवा तुभ से यें। कहता है कि सुन में तुक्त की पृष्टियी के जपर से उठा दूगा इसी वरम में तू मरेगा क्योंकि तूने यहे। या की स्रोर में फिरने की वातें कही हैं। इस वसन के श्रनुसार इनन्याइ उसी घरस के सातवं मदोने मे मर गया ॥

र्ट. यिर्मयाह नयी ने इस श्रायम की पत्री उन प्रश्निया श्रीर नवियों थीर साधारण लेशों के पास मेजी थी जो वन्धुन्नों में से वर्वे थे। उन की नयूक्तद्नेस्तर् यह-णलेंस् से वायेल् को ले गया था॥ २ i यए पंत्री तय भेनी गई जव यक्नान्याद् राजा थ्रीर राजमाता थीर खोते थीर यहूटा थीर यहणलेस्के हाकिस थीर ले। द्वार प्रादि कारीगर यद्य लेम् से चले गये॥३। यह पत्री शापान् के पुत्र रलासा थीर छिरिकथाइ की पुत्र ग्रामयीष् की द्वाच भेनी गई जिन्दे यहूदा का राता सिद्कियाम् यावेल् के राता नवूकद्नेस्सर् के पास याचेल् की भेजता था ॥ ८। जितने लोगी की मे ने यचणलेम्से यंधुश्रा कराकर यायेल् में पहुंचया दिया उन सभी से इसारल् का परमेश्वर सेनाम्रों का यदीया ये। कदता है कि, ५। घर बनाकर उन में वस जास्रो और वारियां लगाकर उन के फल खायो।। ६। व्याद करके बेटे वेटियां सन्माश्रा थीर श्रपने वेटों के लिये स्त्रियां बरेा थ्रीर व्यपनी चेटिया पुरुषा की व्याद दी कि व भी वेटे वेटियां जनें श्रीर वहां घटा नहीं बढ़ते जायोग । । स्रीर जिस नगर में में ने तुम की वधुया कराके भेज दिया है उस के कुशल का यव लोचे क सुखा वना लिया है। 98। स्थोकि इसा- किया करे। खीर उस के दित के लिये यदीया से एल् का यरमेश्वर सेनाओं का यहावा या कहता प्रार्थना किया करे। क्योंकि उस के कुशल रहने से है कि में इन सब जातिया की गर्दन पर लोदे का सुम भी भुशल के साथ रहागे॥ ८। इसारल का ब्रुक्षा रखता हूं कि बाबेल् के राजा नवूकद्नेस्सर् परमेश्वर सेनाफों का यद्याया तुम से यें कद्यता है के श्रधीन रहें थीर इन की एस के श्रधीन देशना कि तुम्टारे की नवी थीर मार्की कटनेटारे तुम्हारे

बीच में हैं से तुम की घटकाने न पाएं और जी | खीर ताली बजारों थीर उन की नामधराई करेंगे स्त्रपू व तुम्हारे निमित्त देखते है उन की ग्रीर कान मत घरे।। ए। क्योंकि वे मेरे नाम से तुम को मूठी नव्यवत सुनाते दें मुभ यदीवा की यह वासी दे कि मै ने उन्हें नहीं भेजा॥ १०। यहावा यां कहता है कि यावेल् के उत्तर वरस पूरे दोने पर में तुम्हारी मुधि लुंगा थीर खपना यह मनभावना वचन कि मै सुम्दे इस स्थान में फेर लेखाडंगा पूरा करंगा १९९। क्योंकि परीवा की यह वाणी है कि नी करपनार मे तुन्दारे विषय करता ष्ट्रं उन्हें मे जानता ष्ट्र कि वे छानि की नही कुशल ही की है कि जना में तुम्दारी आशा पूरी करंगा ॥ १२ । उस समय तुस मुक्त की पुकारेगो भार भाकर मुक्त से प्रार्थना करोगे खीर में तुम्दारी हुन्ता ॥ १३ । पीर तुम मुक्ते ठूंठे। हो यीर पायी हो भी क्योंकि सुम अपने मारे मन से मेरे पास आखोगी॥ 98। और यद्दावा की यह वाशी है कि मै तुम की मिलूगा क्षीर वन्धुयाई से लै।टा ले याजगा कीर तुम की उन उध जातियी थीर स्थाना से से जिन मे मैं ने तुम की वरवस कर दिया है एक ट्वा करके इस स्थान में फोर ले खालगा सदा से में ने तुम्हे यन्धुत्रा कराके निकाल दिया है यदे। या की यही यासी दे ॥ १५ । तुम ते। कहते ही कि यहावा न इमारे लिये यायेल् में नयी प्रगट किये है। १६। पर के। राजा दाऊंद की गृही पर विराखमान है बीर का सारी प्रजा इस नगर में रहती है अर्थात् तुम्हारे बी भाई तुम्दारे स्ता छ ध्युयाई में नहीं गये चन सभी के विषय सेनाग्री का यदीया यह कहता दै कि, १९। सुमा मे उनके यीच तलबार चलाजगा भार सदंगी कदंगा ग्रीर मरी फैलाइगा श्रीर उन्हे रेसे घिनीने ग्रंबीरी के सरीखे कहंगा हो निक्रमी दोने के कारण साये नहीं साते॥ १८। थीर मे सलवार मदंगी श्रीर मरी लिये दुए उन का पीका करंगा और ऐसा करंगा, कि वे पृथियी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंग्रे ग्रीर उन सब जातिया में विन के बीच में उन्दे बरबस कर दूंगा उन की रेसं दशा कदंगा कि लेगा उन्हें देखकर चिकत होगे ' (1) मूल ने तुन्हें यान्त फल ध्रीर यागा देने की।

थीर उन की उपमा देकर खाप दिया करेगे॥ १९ । यहीवा की यह वाणी है कि यह इस की वदले में दे। गा कि जो वचन मै ने श्रपने दास नवियों के द्वारा उन के पास वड़ा यव करके कहला भेने है उन को उन्हें। ने नदी सुना यहीवा की यही वासी है।

२०। से हे सारे बंधुको चिन्ह में ने यरूकलेम् से वायेल् की भेजा है तुम उस का यह यचन सुने।॥ २९। कोलायार् का पुत्र यहाव् श्रीर मासेयाह् का पुत्र सिद्कियाह् को मेरे नाम से तुम की भूठी नवूवत सुनाते दे उन के विषय इसाएल् का परमें प्रवर सेना थे। का यही वा ये। करता है कि सुनी में उन की यावेल् के राजा नवूकद्रेस्सर् के द्वाय में कर दूगा शीर वह उन की तुम्हारे साम्दने मार डालेगा ॥ २२। बीर सब यहूदी बंधुर से। वाबेल् में रहते है से। उन की उपमा देकर यह खाप दिया करेगे कि यहावा तुमे सिद्कियाद श्रीर श्रदाव के समान करे जिन्हें वावेल् के राजा ने खारा में भून डाला ॥ २३। इस का कारण यह है कि उन्हा ने इस्राएलियों में मूठता के काम किये अर्थात् पराई स्त्रियों के साथ व्यमि-चार किया थ्रीर मेरी बिन खाचा पाये मेरे नाम सं भुठे वचन करे थार इस का जानने हारा थार साकी में आप ही हूं यद्यावा की यही वाणी है।

**२8 । छै।र नेदेलामी श्रमायाद् से तू यद कह कि,** = । इसारल् को परमेश्वर यहात्रा ने यों कहा है कि इस लिये कि तू ने यदशसेम् के सव रहनेहारी यीर सब यासकी की मुनाने के लिये मासेयाइ की पुत्र सपन्याध् यासक को नाम पर श्रपने ही नाम की इस प्राणय की पत्री भेजी कि, २६ । यद्यावा ने जी यद्यायादा यासवा को स्थान पर तुमी यासक ठदरा दिया कि तू यद्दीवा के समन में रखवाल द्वीकर जितने वहां पागलपन करते सीर नबी वन वैठते है उन्दे काठ में ठीके शीर उन के गरे में लेवि के पट्टे डाले॥ २०। से विर्मयाष्ट् ग्रनाताती जा तुम्हारा नवी यन वैठा है उस की तू नेक्यो नहीं घुड़का॥ २८। उस ने तो हम लोगों के पास वायेल् में यह कहता

<sup>(</sup>१) मुल में तहकी चठके ।

घर वनाकर उन में वसे थीर वारियां लगाकर उन के फल खाग्री। १९। यह पत्री सपन्याइ याजक ने विर्मयाष्ट्र नवी की पढ़ सुनाई॥ ३०। तब यद्यावा का यह बचन यिर्मयाह् के पास पहुंचा कि, ३१। सव बंधुकों के पास यह कहला भेज कि यहावा नेहेलामी श्रमायाह के विषय या कहता है कि शमायाइ ने ला मेरे विना भेजे तुम से नव्यत किई थीर तुम की मूठ पर भरीसा दिलाया है, इर। इस लिये यहावा यों कहता है कि सुना में उस नेह-लामी शमायाइ श्रीर उस के वंश की दग्ड दिया चाइता दू उस की घर में से कोई इन प्रजाओं मे न रह साएगा ॥ ३३ । थीर सा भलाई में ग्रापनी प्रका की फरनेवाला हूं उस की वह देखने न पाएगा क्यों कि उस ने यदीया से फिरने की वात कही हैं यद्दोवा की यही वागी है।

३०. यहीवा का की वचन विसंवाद के पान पहुचा के यह है, २। इसारल्का परमेक्यर यहावा तुक्त से येा कदता है कि को घवन में ने तुमा से कहे हैं उन सभी की पुस्तक से लिख दे॥ इ. क्यों कि यद्दीवाकी यद वासी है कि ऐसे दिन थाते दै कि मे श्रपनी इसाएली ग्रीर यहूदी प्रका की वन्धुयाई से लीटा लूगा ग्रीर जी देश में ने उन की पितरी की दिया था उस में चन्दे फेर ले श्राक्ताा श्रीर वे फिर उस के श्रीधकारी है। ग्रे विकास का यही वचन है।

8। जो वचन यहोवा ने इस्राएलियों ख्रीर यहू-दियों की विषय कहे थे के वे हैं। पायदे। या यें कहता है कि घरघरा देनेदारा ग्रव्द सुनाई दे रहा ष्टे शान्ति नहीं सब ही होता है ॥ ६ । पूछे। ती श्रीर देखे। क्या पुरुष भी कहीं बनता है फिर क्या कारण है कि सब गुरुष जननेहारी की नाई अपनी अपनी कार अपने हाथों से दक्षाये हुए देख पढते हैं श्रीर सब की मुख फीको देश के देश गये देश छ।

भेबा है कि ब्युमाई तो बहुत काल लो रहेगी से। का समय ते। होगा पर घट उस से भी हुसाया जारमा ॥ ८ । श्रीर चेनायो के यद्दोवा की यह वाणो है कि उस दिन में उस का रक्का हुआ ज़ूखा तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूगा फ्राँर तुम्हारे बन्धने। की दुक्खें २ कर डालूंगा श्रीर परदेशी फिर उन से ग्रापनी सेवा न कराने पाँगी ॥ ९। पर वे ग्रापन परमेश्वर यहोखा श्रीर श्रपने राजा दाजद की सेवा करेंगे जिस की मै उन का राज्य करने की जिले ठइराक्तंगा ॥ १० । से। दि मेरे दास याकूछ तुभा से यदे। वा की यह वार्णी है कि मत हर कैं।र है इवारल् विस्मित न दे। क्यों कि मै दूर देश से तुमी थीर तेरे बंग की बन्धुयार्ड के देंग से हुदाने ब्राइंगा से याकूय लै।ठकर चैन सार सुख से रहेगा धीर कीई उस की हराने न पारगा ॥ ११ । यहेावा की यह वाणी है कि में तुम्हारा उद्वार करने के लिये तुम्हारे स्मा हूं से। मैं उन सब कातिया का लिन में मैं ने तुम्हें तितर वितर किया दे श्रन्त कर डालूगा षर सुम्हारा अन्त न अन्देशा सुम्हारी साङ्गामे विचार करके कदंगा थीर तुम्हें किसी प्रकार से निर्देश्य न ठहराइंगा॥

पर। यदीवा यें। कहता है कि तेरे दुः स का की ई उपाय नहीं खाँर तेरी चाट कांठन है। १३। तेरा मुक्कट्टमा लड़ने के लिये कोई नहीं सेरा घाव बांधने के लिये न पट्टी न मरदम है॥ १८। तेरे सद्य यार तुमी मूल गये वे तुम्दारी सुधि नहीं लेसे क्योंकि सेरे बड़े बधर्मा कीर भारी पापा के कारण में ने शत्रु वनकर तुमे मारा, में ने क्रूर वनकर ताडना दिई ॥ १५। तू प्रपने घाव के मारे को चिल्लाती है तेरी पीड़ा का कोई उपाय नहीं तेरे बड़े ग्रधर्मी और भारी पापों को कारण में ने तुक्त से ऐसा व्यवदार किया है। १६। पर जितने तुमे बाब खाये लेते हैं से। श्राप खाये जाएंगे श्रीर तेरे दे होडी साम सब के सब वन्धुयाई में जारंगे थे।र,तेरे लूटनेहारे भाष लुटेंगे थीर वितने तेरा धन होनते हैं उन का धन में किनवार्स्ता। १९। यहोस्राकी यह वासी है कि हाय हाय वह दिन बबा ही मारी देशा उस को मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों की चंगा करना। समान थीर की के दिन नहीं बह याकूब के संकट तेरा नाम धोक्रवाई हुई पढ़ा है कीर लेगा

कहते हैं कि वह तो सियोन् है उस की चिन्ता इसारती कुमारी कन्या में तुसे फिर बसातंगा वहां कीन करे।

१८। यहे। या कहता है कि मैं याकुब के तंब बन्धुवाई से लैाटाता हूं और उस के घरा पर दया करूंगा और नगर अपने ही डीह पर फिर असेगा श्रीर राजभवन पहिली रीति के श्रनसार बस जाएगा। ९९। स्रीर घहा से धन्य कहने श्रीर श्रानन्द करने का शब्द सुन पहेगा थै।र में उन का विभव वढ़ा-कंगा धे घोड़े न होंगे॥ २०। फिर उन की लडकी-वाले प्राचीन काल के समान है। है और इन की मगडली मेरे साम्हने स्थिर रहेगी खार जितने उन पर ग्रन्धेर करते हैं उन की मै दगड दूंगा॥ २९। श्रीर उन का मदा पुरुष उन्हीं में से होगा सीर उन पर जा प्रभुता करेगा था उन्हों में से उत्पन्न द्वागा बीर मे उसे जपने समीप बुलाकगा श्रीर बह मेरे समीप था भी जाएगा वयोंकि कीन है जा खपने क्षीव पर खेला है यहावा की यही वासी है॥ २२। उस समय तुम मेरी प्रजा ठद्दरागे थार मे तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा ॥

२३। यद्दाया की जलकलाइट की खांधी चलती है यह स्रांत प्रचक्ड खांधी है यह दुष्टों के सिर पर यल से लगेगी। २४। जय लें। यद्दावा खपना काम न कर चुके खीर खपनी युक्तियों की पूरी न कर चुके तत्र लें। उस का भड़का हुआ कीप शान्त न होगा। अन्त के दिनों में तुम इस झात की समक सकोगे॥

३१ - जन दिनों में में सारे इसारली कुली का प्रस्तेश्वर ठटका श्रीर व मेरी प्रका ठटरों यहावा की यही वासी है। २। यदोवा या करता है कि जा प्रका तलवार से वच निकली जंगल में उन पर अनुग्रह दुआ में इसारल का विषाम देने के लिये तैयार हुआ। ।।

३। यहेवा ने मुक्ते दूर से दर्शन देकर कदा है कि मैं तुक्त से सदा प्रेम रखता खाया हू इस कारण मैं ने तुक्ते करणा करके खींच लिया है॥ 8। ह

तु फिर सिंगार करके डफ बजाने लगेगी थै।र ब्रानन्द करनेहारे। के बीच में नाचती हुई निकलेगी ॥ ५। तू शास्रे।न् के पहाड़ी पर दाख की बारियां फिर लगारगी थ्रीर क्षे। उन्दे लगारगे से। उन के फल भी खाने पाएंगे। है। क्योंकि ऐसा दिन आएगा जिस में एप्रैस को पहाड़ी देश में के पहरुए पुकारेगे कि उठे। इस श्रपने परमेश्वर यहावा के पास सिय्यान की जाएं ॥ ७। क्योंकि यहीवा यों कहता है कि याकुछ की श्रेष्ट जाति की कारण श्रानन्द से जयजयकार करे। फिर जवे यब्द से स्तुति करे। श्रीर कहा कि हे यहावा श्रपनी प्रजा इंखाएल् के छूटे हुए लोगो का भी उद्घार कर ॥ ६। में उन की उतार देश से ले श्राक्ता। श्रीर पृषियी की होर होर से सकट्टे करंगा कीर उन के बीच अन्धे लंगडे गर्भवती श्रीर जनने-हारी स्त्रियां भी श्राएंगी, बही मगडली यहां लै।ट क्रारंगी॥ ९ । वे क्रांसू व्यद्वाते द्वर क्रारंगे क्रीर गिङ्गिङ्गते हुए मुभ से पहुचाये जाएंगे श्रीर में उन्हे नदियों की किनारे किनारे से श्रीर ऐसे चैरस मार्ग में ले प्राज्या कि वे ठेकर न खाने पाएंगे क्यों कि में इस्राएल् का पिता हू स्रीर एप्रैम् मेरा चेठा है।

<sup>(</sup>१) मूल में म फिरेगा। (२) मूल में चलूगाः

<sup>(</sup>१) मूल में साधारण भी ठहरारगे : (२) मूल में महानद की नाई बहेंगे ।

**CB0** 

श्रीर वृद्धे एक स्मा श्रानन्द करेगी क्योंकि मै उन के शोक की दूर करके उन्हे खानन्दित कहाा थीर शांति दूगा भार दुख के वदले खानन्द दूगा॥ १८। खीर में याजकों को चिकनी वस्तुओं से प्रति तृप्त कदंगा वरन मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानी से सन्तुष्ट दागी यहोवा की यही वागी है।

१५। यदे। यह भी कहता है कि सुन रामा नगर में विलाप श्रीर विलक विलक राने का शब्द सुनने में आता है राहेल् श्रपने लडकों के लिये रा रहीं है श्रीर खपने लक्कों के कारण शात नहीं दाती क्योंकि वे जाते रहे॥ १६। से। यदावा यो कहता है कि रोने पीटने श्रीर श्रांसू बदाने से रक्त जा क्यांकि तेरे परिश्रम का फल मिलनेवाला है खीर वे अनुखी की देश से सीट स्नारंगे॥ १९। यद्दीवा की यह वासी है कि श्रन्त में तेरी खाशा पूरी होती तेर वंश के लेता खपने देश में लाट आएगे॥ १८। निश्चय में ने एप्रेम् की ये वार्त कहकर विलयते सुना है कि तू ने मेरी ताइना किई थीर मेरी ताहना ऐसे वहने की सी हुई जी निकाला न गया है। पर श्रव तू मुक्ते फेर तव में फिर्डगा क्यों कि तू मेरा परमेश्वर है। १९। मैं फिर जाने की पीके पक्ताया श्रीर सिखाये जाने के पीके काती पीटी पुराने पापों की साचकर में लेक्जित धुक्रा श्रीर मेरे मुद्द पर सियादी का गर्ना। २०। क्या स्प्रैस् मेरा प्रिय युत्र नहीं है वया वह मेरा दुलारा लड़का नहीं है कव जब में उस के विक्ष बाते करता हू तव तव मुमें उस का रमरण खाता है इस लिये मेरा मन उस की कारण भर श्राता है श्रीर में निश्चय उस पर दया करूगा यहीचा की यही वासी है।

२१। हे इसारली कुमारी किस राजमार्ग से तू गई थी उसी से खभे श्रीर दगडे खड़े कर ग्रीर ग्रापने इन नगरें में लैंग्ट थाने पर मन लगा। २२। हे संग क्रीडनेवारी कन्या तू कव लें। इधर उधर फिरती रहेगी बङ्गेखा की सा एक नई सृष्टि पृधियी पर प्रगठ देशां। स्त्रधात् नारी पुरुष की घेर लेगी॥

२३ ! इस्राएल् का परमेश्वर सेनाक्षी का यदे। या या कहता है कि जब मै यहूदी वन्धुक्री की

की कुमारियां नाचती हुई खानन्द करेगी थैंार जवान। उन के देश के नगरे। में लाटाजंगा तव उन में यह ष्राणीर्वाद फिर दिया जाएगा कि दे धर्मीमरे वास-स्थान हे पवित्र पर्वत यहावा तुभे ग्राशीय है ॥ २४। श्रीर यहदा थीर उस के सब नगरीं के लोग थीर किसान ब्रीर चरवादें भी उस में रक्टु वसेंगे ॥ २५। स्रीर में ने **घके हुए लोगो का जीव तुप्त** किया श्रीर चदाच लेगों के जीव की भर दिया है।

र्स । इस पर मे जाग उठा ग्रीर देखा ग्रीर मेरी नीन्द मुम्हे मीठी हागी॥

२०। सुन यदावा की यह वाग्री है कि ऐसे दिन श्रात हैं जिन में में इसारल् श्रीर बहूदा के घरानें। के लढकेवाले ग्रीर पशु दोना का बहुत बढाकगा ।। २८ । श्रीर जिस प्रकार से में सेाच से।चकर वन की ग्रिराता थ्रीर ढाता थ्रीर नाग करता थ्रीर काट डालता थ्रीर सत्यानाथ ही करता था उसी प्रकार से मै यय सेच सोचकर उन की रीपूगा ग्रीर वका-क्या यहावा की यही वाणी है। र । उन दिनें। वे फिर न करेगे कि जंगली दाख साइ ते। पुरखा लेगों ने पर दात खट्टे हो गये है उन के शंश के ॥ ३०। क्योंकि की कोई नगली दाख सार उसी के दात खट्टे हो जाएंगे हर एक मनुष्य अपने ही अपने ष्यधर्म के कारण मारा जाएगा ॥

३९। फिर यहावा की यह भी वा**र्यो** है कि सुन ऐसे दिन थाते है कि मै इस्राएल् खीर यहूदा के घरानी से नई वाचा वाधूंगा॥ ३२। वह उस वाचा के समान न देशों जे। में ने उन के पुरखायी से उस समय बांधी घी जब में उन का हाथ पक्र इकर उन्हें मिस देश से निकाल लाया क्योंकि यदापि मे उन का प्रति दुषा तै।भी उन्दें। ने मेरी यह वाचा ते। ही ॥ ३३ । यहीवा की यह वाकी है कि जी वाचा में उन दिनों को पीछे इसारल् के घराने चे बांधूंगा चेा यह है कि मै खपनी व्यवस्था उन के मन मे समवासंगा श्रीर उन के दृदय पर लिखूगा श्रीर मे

<sup>(</sup>१) भूल में धपन। मूस में घषन। (२) मूस में घूम घूसकर अपुरह के घरानेहारे। (३) मूस में घराना में ममुध्य का बील भीर पशुका बीज बेक्सा। (8) मुल में जाग जागकर ।

३८ । श्रीर तब से उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना न पहेंगा कि प्रदेशिया का ज्ञान सीखी क्योंकि प्रदेशिया की यह वाणी है कि होटे से लेकर वहे लें वे सब के सब मेरा चान रक्खेंगे क्यों कि से उन का अधर्म क्षमा कश्चेमा थ्रीर उन का पाप फिर स्मरण न कदंगा ॥ ३५ । जिस ने दिन की प्रकाश देने के लिय मुर्ध्य के श्रीर रात की प्रकाश देने के लिये चन्द्रमा श्रीर तारागय के निवम ठद्दराये श्रीर समुद्र की उक्रालता ग्रीर उस की लहरें। की गरजाता है ग्रीर जिस का नाम सेनान्त्रों का यहावा है से ई यहावा यों कड़ता है कि, इई। जब वे नियम मेरे साम्हने ये टल जाएं तब ही यह हा सकेगा कि इसारल् का वंश मेरे लेखे एक जाति ठहरने से सदा के लिये कूट जाए ॥ इ०। यद्दोवा ये। भी कहता है कि जब जपर से स्नाकाश सापा जार स्नीर नीचे से पृश्यियी की नेव खोद खोदकर पाई जाए तब ही में इसारल की सारे वंश की सब पापा की कारण **उन से हाथ उठाद्याा ॥ ३८ । सुन यदावा की यह** वाशी है कि ऐसे दिन खाते हैं कि जिन में यह नगर इननेल् के गुम्मट से लेकर कीने के फाटक लें। यहे।वा के लिये बनाया जाएगा।। इर । श्रीर मापने की रस्सी फिर थाग्ने बढ़कार सीधी गारेव पद्यादी लीं श्रीर वहा से घ्रमकर गोष्मा की पहुचेगी ॥ ४० । श्रीर लोषों श्रीर राख की सारी तराई खीर विद्रान् नाले ले। जितने खेत हैं और घोडों की प्रयी फाटक को कोने लों जिलनी भूमि है से सब यहावा के लिये पवित्र ठहरेगी वह नगर सदा लें। फिर कभी न तो गिराया श्रीर न काया जाएगा ॥

३२. यहूदा के राजा सिर्विक याह के राज्य के दसवें बरस में जे। नव्कद्रेस्सर् के राज्य का खठारहवां वरस चा यद्दीवा की स्त्रोर से यह बचन विर्मवाद की पास पहुचा। २। उस समय बाब्रेल् के राजा की सेना ने यद-श्लेम् को घेर लिया था थ्रीर यिमयाह नवी यहूदा

उन का परमेश्वर ठष्टरंगा श्रीर वें मेरी प्रजा ठहरेगे ॥ | गया था ॥ ३ । क्यांकि यहूदा के राजा चिद्कियांह् ने यद कदकर उसे कीट किया कि तू ऐसी नव्यवत क्यों करता है कि यहावा यों कहता है कि सुने। मे यह नगर बाबेल् को राजा को वश में कर दूंगा चा वह इस की लेलेगा, ४। श्रीर यहूदा की राजा विद्कियाइ कर्यदेशों के दाय से न वर्षेगा वह बावेल् के राजा के वश में ग्रवश्य ही पंडेगा ग्रीर वह थीर वावेल् का राजा ग्रापस मे ग्राम्हने साम्हने वाते करेंगे थै।र उन की चार खार्खे होंगी, ५। श्रीर वह सिद्कियाह् की वावेल् में ले जाएगा श्रीर यहीवा की यह वासी है कि जब लों में उस की सुधि न लूं तब लों वह बहीं रहेगा से तुम लेग कर्मियों से लड़ा ता लड़ा पर तुम्हारे लड़ने से कुछ बन न पहेगा ॥

दै। श्रीर विर्मयाह् ने कर्हा <sub>≱</sub> यहावा का वचन मेरे पास पहुंचा कि, १। सुन श्रह्मम् का पुत्र इन-मेल् जा तेरा घचेरा भाई है सा तेरे पास यह कहने की। श्राने पर है कि मेरा जी खेत श्रना-तीत् में है सा माल ले क्योंकि उसे माल लेकर क्टुडाने का **प्राधिकार तेरा हो है ॥ ⊏ । से**। यद्दीवा के कहे के प्रनुचार मेरा चचेरा माई इनमेल् पहरे के श्रांगन में मेरे पास श्राकर कहने लगा मेरा जा खेत विन्यामीन् देश के खनातीत् में है सा माल ले क्योंकि चस को स्थामी द्वाने श्रीर उस को छुडा लेने का श्राधिकार तेरा ही है से। तू उसे मेाल ले। तब में ने जान जिया कि यह यहे। या का वचन था ॥ १। से। में ने उस ग्रानातात् के खेत की ग्रापने चचेरे भाई इनमेल्से माल लिया थीर उस का दाम चांदी के सत्तरह श्रेकेल् तै।लकर दिये॥ १०। श्रीर में ने दस्तावेज में दस्तखत थै।र मोहर हो जाने पर गवाही के साम्हने वह चांदी कांटे में तीलकर उसे दिया॥ ११। तब मील खेने की दीना दस्नाविर्ज जिन में सब धर्ते लिखी हुई घीं थीर जिन में से एक पर मोद्दर थी खीर दूसरी खुली थी उन्हें लेकर में ने, १३। खपने चचेरे भाई इनमेल् के खैार उन ग्रधाद्ये के साम्हने जिन्हों ने दस्ताविज मे दस्तखत किया के राजा के पहरे के भवन के श्रांगन में कैद किया था श्रीर उन सब यहूदियों के साम्हने भी जी पटरे

की जी मध्सेयाध् का पीता था सींप दिया॥ १३। तब मैं ने उन के साम्टने बादक् की यह श्राचा दिई कि, १४। इसाएल् के परमेश्वर सेनायों के यहे। वा ने यों कहा कि विष पर मोदर किई हुई है श्रीर जी खुली दुई है मील जेने की दस्तायें जे। का लेकर मिट्टी के वर्तन में रख इस लिये कि य बहुत दिन लों बनी रहें ॥ १५ । क्योंकि इसाम्ल् का प्रमेश्दर सेनाश्रों का यशिवा यों कहता है कि इस देश में घर थीर रात थीर दाख की वारियां फिर माल लिई खाएंगी ॥

९६। जब मैं ने मोल लेने की यह दस्तावेल नेरियाए के पुत्र बास्क् के दाय में दिई उस के पी छे में ने यहें। वा से यह प्रार्थना किई कि, १०। षहा प्रमु यदीवा तू ने ते। यह सामर्थ्य श्रीर वढाई हुई मुजा से खाकांश करेर पृथिकी की बनाया करेर तेरे लिये कोई काम कठिन नहीं है॥ १८। तू इसारी पर करुणा करता रहता थीर पितरी के यसमें का वदला उन के पें के उन के वंश के लेगो। को देता है। तूती वह महान् श्रीर पराक्रमी ईश्वर है जिस का नाम सेनायों का यदावादी॥ १८। तूब डा युक्ति करनेद्वारा ग्रीर सामर्थी काम करनेद्वारा है तेरी दृष्टि मनुष्यें की सारी चालचलन पर लगी रइसी है और तूरक एक की उस की चालचलन थीर करनी का फल भुगताता है। २०। तूने किन देश में चिन्द ग्रीर चमत्कार किये ग्रीर श्राज लें। इखारितयो वरन सारे मनुत्या के वीच करता ग्राया है ग्रीर इस माति तू ने अपना रेसा नाम किया है को खाज के दिन सें। बना है॥ २९। खैार तू खदनी प्रवा इस। एत् की मिस देश में से चिन्हीं खीर चमत्कारीं श्रीर वली दाय श्रीर ठठाई हुई मुका से वरे भयानक कामें। के द्वारा निकाल लाया। २२। फिर तूने यह देश जिस के देने की तूने उन के पितरों से किरिया खाई घी श्रीर जिस में दूध श्रीर मधुकी धाराएं खद्दती दें उन्हें दिया॥ २३ । श्रीर वे बाकर इस के बाधिकारी हुए तीभी तेरी नहीं मानी श्रीर न तेरी टायस्था पर चले वरन की कुछ

को यांगन में बैठे दुर घे नेरियाद् के पुत्र बास्क् तू ने उन की करने की याचा दिई घी उस में से उन्दों ने कुछ भी नहीं किया इस कारण तूने उन पर यद सारी विषाति हाली है॥ २३। यव इन धुचें को देख वे लाग इस नगर के ले लेने के लिये था गये हैं थीर यह नगर तलवार महंगी हैं रा मरी के कारण इन चर्छे दुए कस्दिया के वश में किया गया है श्रीर की तूने कहा घा की श्रय पूरा हुआ। श्रीर तू इसे देखता भी है॥ २६। तै।भी हे प्रभु यदेग्या तू ने मुक्त से कदा दै कि गयाद युलाकर उम रोत की माल ले पर यद नगर वामदिया के वश में कर दिया गया है।

> २६। तय यद्येश्या का यट घचन विर्मेषाध्के पास पहुंचा कि, २०। में तो अरे प्रार्थिये का परमेश्वर यदीवा हू क्या कीई काम मेरे लिये कठिन है ॥ २८ । से यद्दाया या कहता है कि देख में यह नगर कस्दियों खैं।र काबेल् के राजा नयूक्रदेस्पर् के घण में कर देने पर दूं से। यद इस की लेलेगा॥ २८। ग्रीर की कस्दी देस नगर से युद्ध कर रहे दे वे आकर इस में यात्रा लगाकर फूक देंगे थीर जिन घरों की कतीं पर उन्दें। ने वाल् के लिये धूप चलाकर थार दूमरे देवतायां का तपा-वन देकर मुक्ते रिस दिलाई है वे घर जला दिये वारंगे॥ ३० । क्योंकि इसाएल् स्रीर यष्ट्रदा जी काम सुमे युरा लगता है घटी लड़कपन से करते क्षाये हैं क्षार इसारली क्षपनी वनाई हुई वस्तुक्षीं से सुभ को रिस ही रिस दिलाते याये है। इर । यहावा की यद वाग्री है कि यद नगर जब से बसा तब से खाज के दिन ला मेरे कीप थीर खलजनाइट के महकने का कारय हुन्ना है से। श्रय में इस की। ष्रपने साम्हने से इस कारण दूर कार्याा, इर । कि इसारल् ग्रीर यहूदा अपने राजायो दाकिमी याजकी ग्रीर निवयी समेत क्या यहूदा देश के व्या यहशलेस् के मियासी सब के सब बुराई पर बुराई करके मुक को रिस दिलाते आये हैं। इह । उन्हें। ने तो मेरी क्षोर सुद्द नहीं पीठ ही फेरी है में उन्हें बड़े यब से

<sup>(</sup>१) मूल में तदके उठकर।

सिखाता आया हूं पर उन्हों ने मेरी शिका नहीं मानी ॥ ३४। बरन जो मवन मेरा कहावता है उस में भी उन्हों ने आपनी घिनौनी वस्तुरं स्थापन करके उसे अशुद्ध किया है ॥ ३५। और उन्हों ने हिन्नी-मियों की तराई में वाल के उंचे उंचे स्थान बनाकर अपने बेटे वेटियों को मोलेक् के लिये हीम किये जिस की आजा में ने कभी नहीं दिई और न यह बात कभी मेरे मन में आई कि ऐसा घिनौना काम किया जार जिस से यहूदी लोग पाप में फंसें॥

इई। पर श्रव इसारल् का परमेश्वर यहावा इस नगर के विषय जिसे तुम लेगा तलवार महंगी शैर मरी के द्वारा वावेल् के राजा के वश में पड़ा हुआ कहते है। यो कहता है कि, इछ। सुनी मै उन की उन सब देशों से विनमें में कीप ग्रीर सलजलाइट थीर वहें क्रोध में प्राक्षर उन्हें वरवस कर दूंगा लै।टा ले प्राक्षर इसी नगर में रकट्टे करंगा और निहर करके वसा दुंगा ॥ ३८ । श्रीर वे मेरी प्रजा ठहरेंगे श्रीर में चन का परमेश्वर ठहरंगा॥ ३९। ग्रीर में उन का एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें जिस से उन का श्रीर उन के पीके उन के बंश का भी भला दे। 180 । श्रीर में उन से यह वाचा वांधूंगा कि मै कभी तुम्हारा संगं क्रीडकर तुम्हारा भला करना न होहंगा। द्वीर में, प्रपना भय उन के मन में ऐसा उपजानेंगा कि वे कभी मुक्त से षता देना न चाहिरो ॥ ४१ । श्रीर मे बड़ी प्रसन्नता के साथ उन का भला करता रहंगा और स्वमुच उन्हें इस देश में अधने सारे मन थीर सारे सी से बसा दूंगा ॥ ४२ । देख यहावा यें। कहता है कि जैसे में ने अपनी इस प्रजा पर यह सारी बड़ी विपत्ति ढाल दिई वैसे ही, निश्चय इन से वह सारी भलाई भी कवंगा विस के करने का वचन में ने दिया है। ध्दे। से। यह देश जिस के विषय तुम लेगा कदते हो कि यद ते। उद्याङ् पुत्रा दे इस मे न ते। मनुष्य रह गये हैं श्रीर न पशु यह तो कर्युदिया के वश में पढ चुका है इसी में खेल फिर माल लिये जाएंगे। 88 । विन्यामीन् को देश में थीर यक्शलेम् को खास-

पास खीर यहूदा देश के खर्थात् पहाड़ी देश नीचे के देश धीर दक्कितन देश के नगरें में लेगा गवाड बुलाकर खेत मेल लेंगे धीर दस्तावेज में दस्तखत धीर मेहर करेंगे क्येंकि में उन के बंधुखों की लैटा ले खाउंगा। यहावा की यही वाकी है।

वन्द हो रहा उस समय यहां वा क्षा वचन दूसरी बार उस के पास पहुंचा कि, २। यहां वा जो पूरा करने हारा है यहां वा जो उस के स्थिर होने को तैयारी करता है ' उस का नाम यहां वा है, ३। वह यह कहता है कि मुक्त से प्रार्थना कर स्थार में तेरी सुनकर तुसे बड़ी बड़ी स्थार कांठन बाते बता-कांग जिन्हे तू सब नहीं समकता ॥

8। क्योंकि इसारल्का परमेश्वर यद्दीवा इस नगर के घरीं खीर गहदा के राजायों के अधनें। के विषय के। इस लिये शिराये जाते हैं कि धुसें थीर तलवार के साथ सुमीते से लड़ सकें यें। कदता है ॥ ५ । कर्युंदियों से युद्ध करने की वे लीग स्नाते ते। हैं पर मै कोप श्रीर चलजलाइट में श्राकर उन की मरवाकगा थै।र उन की लोधे उसी स्थान में भरवा द्ंगा क्योंकि उन की दुष्टता के कारण में ने इस नगर से मुख फोर लिया है। ६। सून में इस नगर का इलाज करके इस के वासियों की चारा करंगा श्रीर उन पर पूरी शान्ति भीर सञ्चाई प्रग्नाट कर्षगा। ०। थीर मे यष्ट्रदा थीर इसारल् के बन्धुयों की लीटा ले बाजगा थीर उन्हें पहिले की नाई बनाजंगा । द। खीर में उन की उन के सारे अधन्म खीर पाप के काम से जो उन्हों ने मेरे विक्द्व किये हैं शुद्ध करूंगा थार उन्हों ने जितने अधर्म थार पाप थार अपराध के काम मेरे विषद्ध किये हैं उन सब की मै कमा कब्गा ॥ १ । क्योंकि वे वह , सारी भलाई सुनेगे जी मैं उन की कबंगा और उस सारे कस्याय श्रीर सारी शान्ति की चर्चा सुनकर जी में उन से कयंगा षर्थरारंगे वह पृथिवी की. उन हरेंगे थार जातियों के सेखे में मेरे लिये चर्पानेवाला श्रीर

<sup>(</sup>१) मूख में पीखा।

<sup>(</sup>१) मूल में गढता। (२) मूल,में कीटी से पिरी।

**C08** 

स्ताति श्रीर शोभा का कारवादी जाएगा॥ १०। यहावा यो कहता है कि यह स्थान जिस के विषय तुम लेखा कहते है। कि यह ती उजाइ है। अया है इस मे न तो मनुष्य रद गया है थै।र न पशु अर्थात् यद्दा देश के नगर थीर यदशलेस् की संस्कें ले। रें से सुनसान पड़ी है कि उन में न तो कोई मनुष्य रहता है श्रीर न कोई पशु, १९। इन्हीं में हर्ष श्रीर धानन्द का ग्रव्य दुल्दे दुल्दिन का ग्रव्य थार इस वास के कद्दनेदारीं का ग्रव्य फिर सुन पडेगा कि सेनाथों के यदे। घा का धन्यवाद करे। क्यों कि यद्यावा भला है श्रीर उस की कक्या चदा की है थीर यद्दीवा के भवन में धन्यवादवील ले यानेरारी का भी ग्रव्य सुनाई देगा क्योंकि में इस देग की दशा पहिसे की नाई ज्या की त्या कर द्रगा पदाया का यदी वचन है। १२। सेनायों का यद्दीवा कदता है कि सव गांवीं समेत यह स्थान को ऐसा उजार है कि इस मेन तो मनुष्य रद गया है श्रीर न पशु इसी में भेड वक्तरियां वैठानेशारे चरव्रादे फिर रहेरों॥ १३। व्या पहाडी देश के व्या नीचे को देश की क्या दिक्खन देश की नगरीं में क्या विन्यामीन् देश में क्या यक्शलेम् के खास पास निदान यष्ट्रवा देश के सब नगरे। में भेड वकारियां फिर गिन ग्रिनकर चराई<sup>९</sup> जाएंगी यद्दावा का यद्दी वचन दे ॥

98। यदीवा की यह भी वाणी है कि सुन ऐसे दिन खाते है कि कल्याण का जा वचन में ने इसारल् खीर यहूदा के घराना के विषय कहा है उसे पूरा कढ़ाा। वर्ष। उन दिनों में बीर उस समय में में दाऊद के वंश में घाम का एक पह्न्य उगाऊगा थीर वद इस देश में न्याय थीर धर्म के काम करेगा। वह । उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा थीर यहण्यत्म निहर वसा रहेगा थीर उस्पात जाएगा अर्थात् यहावा होगा थीर उसा को उसा की उसा होगा थीर उसा विश्व हो होगी कहता है कि हाऊद के कुल में इसारल् के घराने की गड़ी पर विराक्षनेहारे अट्टूट रहेंगे। वह । श्रीर

लेबीय यासकों के कुले। में दिन दिन मेरे लिये चामविल चढ़ानेदारे श्रीर श्रम्मविल जलानेदारे श्रीर मेलविल चढ़ानेदारे श्रद्धट रहेगे॥

वर्ष। फिर यदीया का यह यचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि, २०। यदीया यें कहता है कि में ने दिन श्रीर रात के विषय को याचा यांधी है उस की जय तुम ऐसा तोड सकी कि दिन श्रीर रात आपने अपने समय में न हों, २९। तय ही जी याचा में ने अपने दास दालद के साा यांधी है कि तेरे यंग्र की गड़ी पर विरावनेदारे प्रष्टूट रहिंगे से टूट सकेगी श्रीर जी याचा में ने अपने सेया टएस करनेदारे लेवीय याजको के साा यांधी है वह भी टूट सकेगी ॥ २२। याजाण की सेना की गिनती श्रीर समुद्र की यालू के किनको का परिमाण नहीं हो सकता हमी प्रकार में अपने दास दालद के यंग्र श्रीर अपनी सेवा टटल करनेदारे लेवियों को यकाकर प्रभित्त कर दूंगा॥

रह । फिर यहीवा का यह वसन यिर्मयाह् के पास पहुंचा कि, र । क्या तू ने नहीं सेचा कि ये लेगा यह क्या कहते हैं कि की दो कुल यहीवा ने जुन लिये थे उन दोनों से उस ने खब हाथ उठामा है यह कहकर कि ये मेरी प्रजा की तुच्छ जानते हैं यह जाति हमारे लेखे में जाती रहेगी है रह । यहावा यो कहता है कि यदि दिन खीर रात के विषय मेरी वाचा भटत न रहे और यदि खाकाश खीर पृष्टियों के नियम मेरे ठहराये हुए न रह जाएं, रई । ती में याकूब के वंश से हाथ उठाजगा खीर बढ़ाहीम् इस्हाल खीर याकूब के वंश से हाथ प्रभुता करने के लिये खपने दास दासद के वंश में से किसी की फिर न ठहराजंगा परन्तु इस के उलटे में उन पर दया करके उन की वंधुआई से लीटा लाखंगा है.

विव वायेल का राजा नयूकद्त्रेस्सर् यपनी सारी सेना समेत थीर पृथियी के जितने राज्य उस के व्या में ये उन सभी को लोगों समेत भी यस्थलेम् थीर उस के स्व गांगें से लड रहा था तब यहावा का यह व्यवन यिमेगाइ

<sup>(</sup>१) मूल में क्योंकि में देश की यण्युखाई की लीटा लाकगा। (२) मूल में खाने पलाई।

के पास पहुचा कि, ३। इसाँग्ल् का परमेश्वर दहावा यो कहता है कि लाकर यहदा के राजा हिद्कियाह से कह यद्देशवा यों कहता है कि सुन में इस नगर को वाबेल को राजा के वर्श में कर देने पर इसीर धइ इस्से फुँक बा देगा॥ ३। श्रीर तू उस के बण से वच न निकलेगा निश्चय पकड़ा बाएगा श्रीर उस के वश में कर दिया जावेगा खीर तेरी खीर वावेल् के राजा की चार आर्खे होंगी थीर आस्टने सास्टने वाते करेगो थै।र तू वावेल् की जाएगा ॥ ४। तै।भी हे यहूदा के राजा सिद्किय्याह यहावा का यह भी वचन सुन को यहावा तेरे विषय कहता है कि तू तल-वार से मारा न जाएगा, ध। तू शान्ति के साथ मरेगा ग्रीर नैसा तरे पितरी के लिये खर्थात जी तुभा से पहिले राजा थे उन के लिये सुगध द्रव्य जलाया गया वैसा ही तेरे लिये भी जलायां जाएगा श्रीर लाग यह कहकर कि हाय मेरे प्रमु तेरे लिये छाती पोटेंगे यद्दावा की यही वागी है । है। ये सब वचन यिर्मयाह नवी ने यहूदा के राजा चिद्विकयाह से यहप्रतेम् में उस समय कहे, १। जब बाबेल् के राजा की सेना यक्शलेस् से थीर यहूदा की जिसने नगर बच गये घे उन से श्रार्थात् लाकीण् श्रीर श्राजेका से लड रही थी। क्यों कि यहदा के जो गढ़वाले नगर घे उन में से केवल वे ही रह गये थे॥

८। यद्योधा का वचन यिर्मयाद्य के पास इस की पे हे स्राया कि सिद्किय्याद् राखा ने सारी प्रका से ना यस्थलेस् में घी यह वाचा वाधाई कि दासें के स्याधीन दोने का इस बाधय का प्रचार किया जार, र। कि सब लोग प्रपने अपने दास दासी की जो इस्रो वा इस्निम हो स्वाधीन करके जाने दे श्रीर कोर्ड अपने यहूदी माई से फिर अपनी सेवान करार ॥ १०। तब तो सब हाकिमों धार सारी प्रका ने यह वाचा बांधकर कि इस ग्रापने ग्रापने दास दासियों की स्वाधीन करके होड़ेंगे थीर फिर उन से भाषनी सेवान कराएगे उस वाचा के अनुसार किया श्रीर उन की होड़ दिया॥ १९। पर पीहें से वे फिरे थीर जिन दास दासियों की उन्हों ने स्वाधीन

लाकार दास दासी बना लिया ॥ १२। तव यहावा की स्रोर से यह वचन विर्मवाह के पास पहुंचा कि, १३। इसारल्का परमेश्वर यहावा तुम से येा कहता है कि जिस समय मै तुम्हारे पितरीं की दासत्व के घर श्रर्थात् मिस्र देश से निकाल ले.काया एस समय मे ने ता स्राप उन से यह कहकर द्याचा खांधी कि, 98 । तुम्हारा की इत्री भाई तुम्हारे हाथ में खेवा जाए उस की तुम सातवें बरस में क्रीड़ देना क वरस ते। वह तुम्हारी सेवा कारे पर पीक्षे तुम उस की स्वाधीन करके अपने पास से जाने देना पर तुम्हारे पितरी ने मेरीन सुनीन मेरी श्रोरकान लगाया॥ १५। तुम श्रभी फिरे तो धे श्रीर अपने अपने भाई की स्वाधीन कर देने का प्रचार कराके , जी काम मेरे लेखे में भला है उसे तुम ने किया भी था छीर जे। भवन मेरा कहावता है इस में मेरे साम्हने घाचा भी बाधी थी। १६। पर अवित्मने फिरके मेरा नाम इस. रीति अशुद्ध किया कि जिन दास दासियों की तुम स्वाधीन करके उन की इच्छा पर होड चुके घे उन्हें तुम ने फिर श्रपने वश में कर लिया है थे।र वे तुम्हारे दास दासियां फिर वन गये हैं ॥ १९। इस कारण यहावा यों कहता है कि तुम ने की मेरी श्राचाको श्रनुसार श्रपने श्रपने भाई को स्थाधीन होने का प्रचार नहीं किया से यहावा की यह वागी है कि सुना में सुम्हारे इस प्रकार के स्वाधीन होने का प्रचार करता हूं कि तुम तलवार मरी श्रीर महंगी के वश में पड़ी श्रीर मैं रेसा करंगा कि तुम पृणियो के राज्य राज्य में मारे भारे फिरो, १८। श्रीर जी लोग मेरी वाचा का उर्लुघंन करते हैं श्रीर की वाचा उन्हों ने मेरे साम्हने श्रीर वर्छड़े की दो भाग करके उस के दोनों श्रंथा के बीच होकर गये पर उस को वसनों की पूरान किया, १९। यहूदा देश थ्रीर यक्शलेम् नगर के दाकिम थ्रीर खोजे श्रीर याजक थै।र साधारण लोग जो बरुड़े के अथों के बीच दोकर गये घे, २०। उन की मै उन को प्रतुखीं व्यर्थात् उन को प्रार्ण की खोकियो को व्रश्न कर दूँगा थ्रीर उन की लीर्थ खाकाश के पांचवें। श्रीर मैदान करके जाने दिया था उन को फिर प्रापने बाग से कि प्रशुखी का आदार दे। जारंगी ॥ २९। छीर में

को उन के शतुकों उन के प्राप्त के खोजिये। अर्थात बावेल के राजा की सेना के वश में जी तुम्हारे साम्दर्ने से चली गई है कर दूंगा । २२। यदाया की यह बाक्री है कि सुना में उन की खादा देकर इस नगर के पास लाटा ले प्राच्या थीर वे इस से सहकर इसे से लेंगे थार फूंक देंगे थार यहूदा के नगरी की में ऐसा उजाइ कर दंगा कि कोई उन में न रहेगा ।

३५. योशियाह् के पुत्र यहूदा के राजा यहायाकीम् के दिनों में बद्रावा की ग्रोर से यह वचन विभवाद के

पास पहुंचा कि, । रेकावियों के घराने के पास चाकर उन से वाते कर थैं।र उन्दे यदे।वा के भवन की एक कोठरी में ले खाकर दाखमधु पिला ॥ ३। तख मे याजन्याट् को जा घटास्सिन्याट् का पाता थार विर्मयाष्ट्रका पुत्र या श्रीर उस के मादया श्रीर सब पुत्री को निदान रेकावियी के सारे घराने की लेकर-8 । यिग्रदस्याद् का पुत्र द्वानान् जेा परमेशक्षर का रक जन था उस के पुत्रों की यदीवा के भवन से उस क्राठरी में प्राया की दाकिमी की उस कीठरी की पास घी से। ग्रह्मम् के पुत्र डेबक़ी के रखवाल मासेयाह की कोठरों के कपर थी। १। तब में ने रेकाविवों के घराने की दाखमधु से मरे हुए एकडे चीर कटोरे देकर कदा दाखमधुँ पीछो॥ ६ँ। उन्देां ने कदा दम दाखमधुन पीएंगे क्यों कि रेकाय् के पुत्र योनादाय् ने जो हमारा पुरुखा घा दम की यह षाज्ञा दिई घी कि तुस सदा हैं। दाखसधु न पीना न तुम न तुम्हारे वंश का कोई कुछ दाखमधु पीए॥ १। श्रीर न घर बनाना न बीज बाना न दांख की बारी लगाना न तुम्हारे को ई ऐसी बारी दी प्रपने जीवन मर तंबुग्रों ही में रहा करना इस से जिस देश से तुम परदेशी है। उस में बहुत दिन ली जीते रहे।से॥

द। हा इम रेकाव् के पुत्र अपने पुरुखा यानादाव्

की बात मानकर उस की सारी काचाओं के अनुसार

करते हैं न तो इस ग्रयने जीवन भर कुछ दाखमध्

यहूदा के राजा सिद्कियाद् थीर उस के धाकिमां । पीते दें श्रीर न दमारी स्त्रियां या घेटे घेटियां पीती है। १। बीर न हम घर घनाकर उन में रहते है न दाख की बारी न खेत न बीज रखते हैं॥ १०। एम तंबुकों ही में रहा करते हैं बीर अपने पुरुखा यानादाय की मानकर उम की मारी काजाओं के खनुसार काम करते हैं ॥ ११ । परन्तु जय यायेल् का राजा नवूक्तदेखर् ने इस देश पर चळाई किई तव इम ने कहा चला कर्रादियां श्रीर अरामियां के दली के हरके मारे यस्थलेम् में जार इम कारक इम प्राय यस्थलेस् से रहते हैं।

> १२। तव यद्दीवा का यद वचन विर्मयाह के पास पहुचा कि, १६। इमारल का परमेश्यर सेनास्त्रो का यद्दीवा यें कदता है कि जाकर यट्टदा देश के लोगों श्रीर यस्थलेम् नगर के नियामियां से कार यदावा की यद वासी दें कि वया तुम शिका मानकर मेरी न सुनागे॥ १८। देखा रेकाय के पुत्र योनादायू ने जा बाचा अपने यंग्र की दिई भी कि तुम दाखमधु न पीना से ही मानी गर्द है यहां ले। कि प्राप्त के दिन लें भी वे लेगा कुछ नहीं घीते वे श्रपने पुनवा की श्राज्ञा मानते हैं पर बद्योंप न तुम से यहाँ यव करके कदता प्राया हूं तीमी तुम ने मेरी नही सुनी॥ १५। मै तुम्हारे पार्चे अपने मारे दास निवयों की बड़ा यह करके पर कदने की भेजता याया हूं कि व्यवनी घुरी चाल से फिरा सीर श्रपने जाम सुधारा श्रीर दूसरे देवताओं के पीड़े जाकर उनकी उपासना मत्येकरी तब तुम इस देश में जो मे ने तुम्हारे वितरी की दिया या श्रीर तुम की भी दिया है यसे रहने पान्नोगे पर तुम ने मेरी खोर कान.नहीं लगायान मेरी सुनी है। प्रा देखा रेकाय् के पुत्र योनादाय् के वंश ने ती प्रपने पुरस्ता की ब्राचा की मान लिया पर तुम ने मेरी नहीं सुनी ॥ १७ । इस लिये सेनाग्री का परमेण्टर यहे। वा जो इसारल् का परमेक्टर टै यें कहता दै कि सुना यहूदा देश थीर यक्शलेस नगर के सारे निवा-विया पर जितनी विपत्ति डालने की मे ने चर्चा कि इंग्रे से उन पर श्रव डालता हू क्यों कि में ने (१) मूल ने तहते उठकर ।

उन को खुलाया पर ये नदीं योते॥ १८ । स्त्रीर विमेवाह ने रेकावियों के घराने से कदा दसारल् का परमेश्वर सेनाओं का यहावा सुम से यें कहता धै कि तुम ने जो अपने पुरुषा योनादायू की ग्राज्ञा मानी घरन उस की सब जाशाखी की मान लिया चीर लो फुड उस ने कदा उस के अनुसार काम किया धे. १८ । इस लिये इसाएल् का प्रसिद्धर सेनाग्री का यराया ये कहता है कि रेकाय के पुत्र योना-दाय के यंग्र में ऐसा जन सदा याया जाएगा जी मेरे सन्माय खड़ा रहे।

धीचे यरच में यद्दीया की श्रीर से यद यसन विसेवाद के याच पहुचा कि २। एक पुस्तक लेकर वितर्ने यचन में ने सुक से येगिययाएं की दिनों से लेकर वर्षात जय में तुम से यात करने लगा वाल के दिन मा इसाग्ल् थीर यहदा थार स्य जातियों के विषय मे फर्ड है मय का उम्र में लिख ! इ। यया चानिये यष्ट्रदा का घराना उस सारी विपत्ति का समाचार मुनकर जा में उन पर डालने की करपना करता हू प्रापनी द्वरी चाल से फिरे फ्रीर में उन के प्राधानी श्रीर पाप की जमा कथा 8। से विर्मयाद् ने नेरिय्याद के पुत्र बारक् की युलाया श्रीर धारक् ने यहाया के मूत्र वचन जा उस ने यिर्मयाए से करें घे उस को मुख से मुनकर पुस्तक में लिए दिये। ५। किर यिर्मयाह ने द्यारक् से कदा मे सा सका हुआ। हू में यहीया के भवन में नहीं जा सकता॥ ६। से गुं उपयास के दिन यदाया के मधन में जाकर उस के जे। यचन तृ ने मुक्त से सुनकर लिये हैं से। पुन्तक में से लोगों की पढ़कर मुन। भा श्रीर जितने गृहदी सीरा अपने श्रपने नरारी से श्राएंगे उन की भी पठकर मुनामा ॥ ७ । यया कानिये ये यद्दीया से तिङ्गिकाकर प्रार्थमा कर श्रीर प्रयमी अपनी वृशी चाल से फिर क्योंकि जो कीय क्रीर बनजलाइट यहाया ने प्रपनी

उन को मुनाया पर उन्दों ने नहीं सुना और मै ने दायिर्मयाङ् नयी की इस आज्ञा के अनुसार करकी नेरिय्याएं का पुद्र व्यास्क् ने यदावा के भवन में उस के घषने पुस्तक में से पेठ सुनाया॥

र। फिर योशियाद के पुत्र यहूदा के राजा यद्दीयाकीम् के राज्य के पांचर्व वरस के नै।व मद्दीन में यक्ष्यलेम् में जितने लाग घे पीर यद्दा के नगरी से जितने लेगा यस्थलेम् में खाये घे उन्हों ने यदेग्या के साम्दने उपयास करने का प्रचार किया । १०। सव वास्क् ने शावान् का पुत्र गमर्थाष्ट् जी प्रधान या उस की जी कीठरी जपरले खांगन में यदे।या के भवन के नये फाटक के पास भी यदे।या के मयन में सब लेगों की विर्मवाह के हैं किर यांशिष्याह के पुत्र यहूदा के सब धचन पुत्तक में से पठकर सुनाये ॥ ११। तब राजा प्रदेशियां प्रति पान की प्रति की सारे घचन पुस्तक में से सुनकर, १२। राजमवन के प्रधान की काठरी में उत्तर गया श्रीर ध्या देखा कि यदां एलीशामा प्रधान श्रीर शमायाद् का पुत्र दसायाष् श्रीर श्रक्षीर् का पुत्र रल्नातान् श्रीर गापाम् का पुत्र गमयोद् भार इनन्याद् का पुत्र सिद्-कियाह थीर सब दाकिम बैठे दुर हैं ॥ १३। श्रीर मीकायां ने जितने यचन उस समय सुने ये जय वास्क् ने पुस्तक में से लोगों की पढ़कर सुनाया था से। सय वर्णन किये ॥ १४ । उन्हें सुनक्षर सय दाकिमी ने वास्क् के पास यहूदी की जो नतन्याह का पुत्र धार शेलेम्याष् का पाता खार कूशी का परेपाता था यद फरने को भेजा कि जिल्ला पुस्तक में से तूने सब सागी का पढ सुनाया से सिरे था से नैरि-य्याद् का पुत्र वास्कृ वह पुस्तक दाच में लिये हुए उन के पांच प्राया॥ १५। तव उन्दों ने उस से कदा बैठ श्रीर इसे पड़कर सुना सा बायक् ने पड़कर चन के। सुमा दिया॥ १६। ग्रीर जब घे चन सब यचनीं की युन चुके तथ घरघराते हुए एक दूसरे की देखने लगे थीर बास्क् से कहा निरस्वय छम राजा से इन सय यचनों का वर्णन करेगे॥ १०। फिर उन्हों ने वास्क् से कदा दम से कद कि तूने ये सब वचन चय के मुख से सुनकर किस प्रकार से लिखे ॥ १८ । इस प्रका पर महकाने की कदा है से बड़ी है। यास्क् ने उन से कदा बद ये सब बचन ग्रापने मुख

से लिखता गया ॥ १९ । तब दाकिमीं ने वास्क् से कहा जा तू थै।र यिर्मयाद् दोनी किय जास्रो सीर को ईन जाने कि तुस करां देा ॥ २०। तथ वे पुस्तक को ऐली शामा प्रधान की कोठरी में रखकर राजा के पास खांगन में बाये बीर राजा की वे स्व वचन काइ सुनाये ॥ स्थातव राजाने यष्ट्रदी की पुस्तक ले प्राने के लिये भेजा का उस ने उसे ऐलीयामा प्रधान की कोठरी से से लेकर राजा की श्रीर जी दािक्रम राजा के श्रास पास खड़े थे उन की भी पठकर सुना दिया॥ २२। श्रीर राजा श्रीतकाल की भवन में बैठा हुआ या क्योंकि नीवा मदीना या भीर उस के सांस्हने अग्रोठी जल रही थी॥ २३। या जब यष्ट्रदी तीन चार क्रोडे पढ चुका तब उस ने उसे चक्कू से काटा थीर की याग श्रीतें की मी चस में फेक दिया से। अगोठी की आगामे सारी पुस्तक जलकर मस्म दे। गई ॥ २८ । ग्रीर कीई न ण्ययाया थ्रीर न किसी ने अपने कपडे फाडे खर्<del>था</del>त् न तो राजा ने छै।र न उस के कर्माचारियों में से किसी ने ऐसा किया जिन्दाने वे सव वचन सुने घे ॥ २५ । पर रल्नातान् खार दलायाद् ग्रीर नम-र्याइ ने राजा से विनती किई घी कि पुस्क की न जला तीभी उस ने उन की न सुनी॥ २६। राजा ने राजपुत्र यरह्मेल् को धीर श्रजीरल् के पुत्र सरा-याह की भीर प्रव्देल की पुत्र भेलेम्याह की प्राजा दि है कि वास्क् लेखक बीर यिमेयाद् नयी की पकड़ ले श्रास्त्री पर यहावाने उन की किया स्क्या।

२७। सब राजाने उन वचना की पुस्तक की की बास्क् ने विभवाद् के मुख से सुन सुनकर लिखे थे जला दिया उस के पी है यह । या का यद व्यसन यिर्मयाष्ट्रके पास पहुचाकि, २८। फिर एक श्रीर युस्तक लेकर उस में यहूदा के राजा यहीयाकीम् की कलाई हुई पहिली पुस्तक के सारे वचन लिख दे॥ २ (। और यहूटा के राजा यहीयाफीस के विषय कद कि यदे। वा यो कहता दे कि तू ने उस पुस्तक को यह कद्यंकर चला दिया है कि तू ने उस में यह क्यों लिखा है कि बाबेल् का राजा निश्चय स्राक्तर

से मुक्ते सुनाता गया थ्रीर में इन्दे पुस्तक में स्यादी | इस देश की नाथ करके 'ऐसा करेगा कि उस में न ती मनुष्य रद्ध आएगा न यशु ॥ ३० । इस सिये यद्देश्या यद्ददा के राजा यद्देश्याकीम् के विषय ये। कदता है कि उम का कोई दाऊद की गड़ी पर विराजमान न रहेगा श्रीर उस की साथ रेसी फेक दिई जाएगी कि दिन की घाम में और रात की पाले मे पड़ी रहेगी।। ३९। ग्रीर में उस की ग्रीर उस के यम श्रीर कार्मचारियों की श्रधर्म का दग्रह द्राग ग्रीर जितनी विपत्ति मे ने उन पर गार पर-ग्रलेम् के नियासियों ग्रीर यहूदा के सय लोगी पर डालने की कदा दै पर उन्दों ने सच नहीं माना उन सब को मै उन पर डालूंगा॥ ३२। से विर्मयाद् ने दूसरी पुस्तक लेकर नैरियाष्ट् के पुत्र बास्क् लेखक की दिई थै।र बे। पुस्तक यहूदा के राजा प्रदेशियाकी स् ने बाग में जला दिई थी उस में के सब बचनों की वास्क् ने यिर्भेषाद् के मुख से मुन सुनकर उस में लिख दिया थार उन यवनी में उन के समान भार भी बहुत से बढ़ाये गये ॥

#### ३७ न्हेरिय यद्यायाकीस् के पुत्र कीन्याद् के स्थान पर वेशिशव्याद् का पुत्र चिद्कियाद् राज्य करने लगा ध्योकि याञ्चेल् के राजा नवूकद्रेस्सर् ने उसी के। यहूदा देश मे राजा ठरराया था॥ २। खीर न तो उसे ने थीर न उस को कर्म्मचारिया ने न साधारण लोगो ने यदीवा के वचनों की जी उस ने विर्मयाद् नवी के द्वारा

इ। सिद्क्षियाद् राजा ने ग्रेसेम्पाष्ट् के पुत्र यहू-कल् थीर मानेयाद् के पुत्र सपन्याद् याजक की यिर्मयाद् नबी को पास यद कदने की लिये भेजा कि दमारे निमत्ति दमारे परमेश्वर यहावा से प्रार्थना कर ॥ ४। उस समय विर्मयाद घन्दीगृष्ट में डाला न गया था से। लोगों के बीच बह प्राया जाया करता था ब ५। श्रीर फिरै।न्की सेना मिस्र से निक्तली श्री से। क्षेत कस्दी यक्ष्यलेम् क्षेत घेरे हुन घे वे उस का चमाचार सुनकर यहण्रसेम् के पास से उठ गये ॥ ई। तब यहीवा का यह वचन विस्याद् नवी के पार

कदा या मान लिया।

कदता है कि यहदा के जिस राजा ने तुम की प्रार्थना कराने को लिये मेरे पास भेजा है उस से या कहि। कि सुन फिरीन् की ची सेना तुम्हारी सद्दायता के लिये निकली है है। अपने देश मिस्र में लैंगट सारगी॥ द। श्रीर कच्दी फिर व्याकर इस नगर से सईंगे थीर इस की से लीगे थीर फूक देंगे॥ ९। यदीवा यों कहता है कि तुम यह कदकर अपने श्रपने मन में धोखान खायों कि कस्दी हमारे पास से निश्चय चले गये हैं क्योंकि वे नहीं चले गये। ९०। सुने। यदि तुम ने कस्दियों की सारी सेना की की तुम से लड़ती है ऐसा मार भी लिया द्वाता कि इन में से केवल घायल लाग रद जाते ताभी वे यापने यापने तयू में से सठकर इस नगर की फूंक रेते ॥

प्र । जब कर्यादिया की सेना फिरै।न् की सेना के हर के मारे यहशसेस् के पास से चठ गई, पर। तव यिर्मयाद् यष्यक्षेत् से निकलकर विन्यामीन् के देश की योर इस लिये जा रहा था कि वहा से ग्रीर लेगों के संग अपना, श्रंश ले ॥ १३ । सब यह विन्यामीन् के फाटक में या तब विरिध्याद् नामक पद्दक्यों का एक सरदार वहा या जो ग्रेलेम्याह का पुत्र श्रीर धनन्याद् का पीता था से। उस ने विर्मणाट् नबी की यह कदकर पकड़ लिया कि तू कर्यादयी के पास भागा जाता है॥ १८। प्रिमेयाह् ने कहा यद भूठ है में कर्दियों के पास भागा नहीं जाता पर यिरियाद् ने उस की न मानी से। घट उस की पश्चक्तर द्वाकिमा के पास से गया ॥ १५। तब दाकिमी ने विर्मपाद् से क्रोधित दीकर उसे पिठवाया थीर यानातान् प्रधानं, का घर की यन्दीगृष्ट था उस में डलवा दिया क्ये। कि · चन्दों ने उसी की। साधारमा वन्दीगृह किया था ॥ १६ । स्रव यिर्मयाङ् वस तलघर में जिस में कई एक कोटरिया थीं षाकर बड़ां रहने लगा उस के बहुत दिन पीड़े, १०। विद्क्षिण्याद् राजाने उसँकी खुलवा भेजा श्रीर प्रापने सद्यन से व्हिपकार यह प्रजन किया कि क्या

पहुचा कि, ७। इस्तरल् का परमेशवर यदे।वा ये। ने कहा द्वां पहुचा ते। है वह यह है कि तू वाबेल् के राजा के वश में कर दिया जाएगा ॥ १८ । फिर यिर्मयाद् ने सिद्क्षियाद् राजा से कदा में ने तेरा बीर तेरे कर्माचारियों का और तेरी प्रसा का क्या श्रपराध किया, है कि तुम लोगों ने मुक्त की बन्दी-गृह में हलवाया है॥ १९। श्रीर तुम्हारे, की नबी तुम से नव्यवत करके कहा करते थे कि बाबेल् का रांचा तुम पर श्रीर इस देश पर चकाई न करेगा से क्षत्र कहां रहे॥ २०। श्रुख हे मेरे प्रभू दे राजा मेरी प्रार्थना तुभः से ग्रह्म किई जार कि मुक्ते योनातान् प्रधान के घर में फिर न मेज नहीं ता वहां मर जाजंगा ॥ २९। से। सिद्कियाइ राखा की साचा से विर्मयाह पहरे के षांग्रन में रक्खा गया थीर जब लों नगर में की सब रोटी चुक न गई तब लों सस की रोटीवाली के हाट में में दिन दिन एक रोटी दिई जाती थी। से विमयाह् पहरे के श्रांगन मे रहने लगा ॥

३८. फिर को व्यवन यिमीयाइ सब लोगी से कहता था उन की मत्तान्

का पुत्र श्रपन्याद् श्रीर पश्हूर् का पुत्र गदल्याद् श्रीर भेलेम्याह् का पुत्र यूक्तल् श्रीर मस्किप्याह् का पुत्र पण्टूर् ने सुना किं, २ । यद्दावा यो कदता है कि को कोई इस नगर में रहे से। तलवार महंगी थीर मरी से मरेगा पर जो कोई कस्दियों के पास निकल भागे से। अपना प्राय वचाकर जीता रहेगा॥ ३। यद्दावा यें। कदता है कि यह नगर खावेल् के राजा की सेना के व्यथ में कर दिया जाएगा थीर वह इस की ले लेगा ॥ ४। से उन हाकिमों ने राजा से कहा कि उस्युक्य की मरवा डाल क्योंकि वह जी इस नगर में रहे हुए योद्घाखों खीर खीर सब लोगों से रेसे रेसे वचन कहता है इस से उन के हाथ पाव की से दो जाते हैं कीर बह पुरुष इस प्रजा के लोगों की भलाई नहीं बुराई ही बाहता है ॥ ५। सिद्कियाह राजा ने कहा सुना बह तो सुम्हारे वश में है स्वोकि राजा रेसा नहीं दोता कि, तुम्हारे विक्ष कुछ कर सके। यदे। वा की श्रीर से कीर्च वचन प्रदुंचा है विमयाद् दि। तब उन्दों ने विमयाद् की लेकर राजपूत्र मिक

रश्चियों से उतारको हाल दिया श्रीर उस गहुहे मे दलदल या से विर्मणाह कीचड में घस गया ॥ ७। उस समय राखा विन्यामीन् को फाटक को पास बैठा था से। खब रवेदमेलेक् कूशी ने से। रासभवन मे रक खोता था सुना कि सन्दों ने विभेषाद् की गहरे में हाल दिया, दा तब एवेदमेलेक् राजमयन से निकलकर राजा से कदने लगा कि, र । दे मेरे स्वामी हे राजा उन सोगों ने विर्मणाद नवी से जी जुड़ किया है से झुरा किया है उन्हों ने उस की गहुहे में हाल दिया नगर में कुछ राष्ट्री नहीं रही से। कहां यह है यहां यह भूख से मर जाएगा। प १०। तब राजा ने स्वेद्मेलेक् कूशी की यह श्राद्वा विश्व कि यदां से तीस पुरुष साथ सेकर विमयाट् नवी के। मर जाने से पहिले गरहे में से निकाल ॥ १९। सा रवेद्मेसेक् उतने पुष्पी का साथ लेकर राजमधन में के मण्डार के तलघर मे गया थ्रीर घदां से पुराने फटे द्वर कपड़े थीर पुराने सहे विषये लेकर उस गरुषे में विर्मणाइ के पांच रस्मियों से उतार दिये॥ १२ । श्रीर सबेद्मेलेक् कूबी ने विर्मयाट् से कदा वे पुराने फटे कपड़े खेर सह चियह सपनी कांखी में रस्वियों के नोंचे रख ले से। यिर्मयाष्ट्र ने वैसा घी किया ॥ १६। तब उन्हें। ने विर्मणाद् को रस्मियों से कींचकर गढदे में से निकाला थीर विर्मणाट् पदरे के ष्रांगन में रहने लगा ॥

98 । सिर्कियास् राजा ने यिर्मयास् नथी की थापने पास यद्दीवा को भवन को सीसरे द्वार में घुलवा भेजा थ्रीर राजा ने यिर्मयाद् से कदा में तुक से एक वात पूछता दू से मुक्त से मुक्त न किया॥ १५। यिमयाद् ने सिद्क्तियाद् से कहा यदि मे तुभी व्यताक तो यया तू मुभी मरवा न डालेगा थीर चारे मे तुभी समाति दूँ तीमी तू मेरी न मानेगा ॥ १६ । तय विद्वित्रयाद् राजा ने किपकर विभैपाद् ने किरिया खार्द कि धर्षीया जिस ने घमारा यद जीय रचा

य्याद् के उस गढ़दे में की पदरे के आंगन में था | कदा सेनाग्री का पश्मेशवर यदीवा की दसारल् का परमेश्वर दे सा यां कदता दे कि यदि तू बांचेल् के राजा के दाकिमों के पास सचमुख निकल जार तय ते। तेरा प्राच यचेगा थीर यह नगर फुंका न जाएगा थीर तू अपने घराने समेत जीता रहेगा ॥ ९८। पर यदि तूघायेल् को राजा को द्वाकिमी की पास न निमल साए ता यह नगर कस्दियों के दाश में कर दिया जाएगा श्रीर ये इसे फूंक देंगे श्रीर तू उन के राथ से यच न निकलेगा ॥ १९। विद्क्षिण्याद् ने विर्मपाद् से कदा की प्रदूरी लेगा कर्वियों के पास भाग गये दे उन से में हरता हू रेसान दी कि मै उन के ठाय में कर दिया खाक थीर ये मुक्त से ठट्टा करे ॥ २०। यिर्मयाष्ट्र ने कदातू उन की घर्य में कर दियान आयशा जी कुछ में तुक्त से कदता हूं रसे यहाया की यात समककर सुन से तय तेरा भसा द्वागा सीर तेरा प्राय यचेगा ॥ २१ । योर यदि तू निकल जाने की नकारे तो खे। यात यद्याया ने मुंभे दर्शन के द्वारा वताई दे से यह है कि, २२ । सुन यहूदा के राजा के रनवास में जितनी स्त्रियां रह गई है से। वाबेल् के राजा के दाकिमी के पास निकालकर पहुंचाई कारंगी थीर वे उस से किस्मी तेरे मित्री ने तुसे बदकाया थीर उन की इच्छा पूरी दी गई अब तेरे पांच कीच में धर गये ये पीके फिर गये दें॥ ३३। फिर तेरी सव स्त्रियां थीर लड्डकेवाले कस्दियां के पास निकालकर पहुंचाये आएंगे ग्रीर तू कर्सादयों के दाय से न बचेगा तू पकडकर यायेल् के राजा के वण में कर दिया जाएगा और इस नगर ये पूर्क जाने का कारण तू ही उत्तरेगा ॥ २४। सिद्किय। इ ने विर्मयाद् से कदा इन घाती की कीई न आनने पार थीर तू मारा न जारगा ॥ २५ । यदि द्यांकिम लाग यह सुनकर कि में ने तुम से वातचीत किई दै तेरे पास ग्राकर कदने लगे दर्म यता कि तूने राजा से क्या कदा दम से कोई बात न किया शीर चस को खीवन की सींघ में न तो सुमी मरवा डालूंगा घम सुभी मरवा न डालेंगे श्रीर यह भी खता कि थीर न उन मनुष्यों को वधार्म को तीरे प्राया की खोली राजा ने तुमा से वया कदा, २६। तेर तू उन से है कर दूंगा ॥ १७ । हो पिर्मपाध् ने सिद्किय्याद् से कहना कि से ने राजा से गिड़िंगड़ाकर विनती किई

कि मुक्ते योगातान् के घर में फिर न भेज नहीं ते। १। तब जल्लादी का प्रधान नवूजरदान् प्रजा के वहां भर जाउगा ॥ २७। फिर सब हाकिमीं ने बचे हुकों की जी नगर में रह गये बीर जी लोग यिर्मयोद्य को पास भाकर पूका थीर जैसा राजा ने उस को याचा दिई थी ठीक वैसा ही उस ने उन को उत्तर दिया से। वे उस से खेर कुछ न वे। ले थीर यह भेद न खुला॥ २८। इस प्रकार जिस दिन यबशसेम् से लिया गया उस दिन सें। वह पहरे के यांगन ही में रहा ॥

र्द. यहूदा के राजा विद्क्षियाद के राज्य के नीवें बरस के दसवे मधीने में बाबेल् को राजा मवूकदेरसए ने श्रपनी सारी सेना समेत यदशसेम् पर चढाई करके उसे घेर लिया ॥ २ । श्रीर सिद्क्रियाद के राज्य के ग्यारहवे बरस के चैाथे महीने के नैावे दिन की उस नगर की शहरपनाइ तो ही गई ॥ ३। से जब यस्थलेस् ले लिया गया तव नेर्गल्सरेसेर् ग्रीर सस्-गर्नवा धार खानां का प्रधान सर्वकीम् श्रीर मगीं का प्रधान नेर्गल्यरेसेर् फ्रांदि बाबेल् के राजा के सव हाकिम प्राक्तर बीच के फाटक में बैठ गये। ४। जय यष्ट्रदा के राजा सिद्कियाद् श्रीर सव योहाओं ने उन्हें देखा तब रात ही रात राजा की बारी के मार्ग से दोनां भीता के बीच के फाटक से दोकर नगर से निकल भागते हुए चले श्रीर खराबा का मार्ग लिया ॥ ॥ । श्रीप कर्चांदियों की येना ने उन की खदेडकर चिद्कियाध् को यरीधी के अराबा र्मचालिया और उस की बाबेल् के राजा नवू-कड़ेस्सर् के पास इमात् देश के रिख्ला में ले गये थ्रीं। उस ने घदां उस की दगड की खाद्वा दिई॥ ६। तव वाबेल् के राजा ने सिद्कियाइ के पुत्रों को रिख्ला में उसी के सास्टने घात किया और सब कुलीन यहूदियों की भी छात किया ॥ १ । श्रीर चिद्कियाद् की श्रांकी की उस ने फुडवा डाला थीर एस की वावेल् ले जाने के लिये बेडियां से विया और यख्यलेम् की शहरपनाष्ट्र की का दिया ॥ रक्खा है ॥

उस के पास भाग गये घे उन की खर्थात प्रजा में से जितने रह गये उन सब की बन्धुया करके ब्राबेल् को से गया॥ १०। परन्तु प्रसामें से जी ऐसे कागाल घे कि उन के पास कुछ न घा चन की जल्लादों का प्रधान नव्यवस्यान् यहूदा देश में क्षेत्र गया थीर जाते समय उन की दाख की बारियां श्रीर खेतां दिये॥ ११। श्रीर बाब्रेल् को राजा नवूकद्रेस्सर् ने जल्लादी को प्रधान नवू-जरदान् की यिर्मयाद् के विषय में यद खाद्वा दिई घी कि, १२। उस की लेकर उस पर कृपादृष्टि बनाये रखना खीर उस की कुछ द्वानिन करना जैसा यह तुमा से कारे यैसा ही उस से व्यवहार करना ॥ १३ । से जल्लादों के प्रधान नब्रुकरदान् क्षीर खोजों के प्रधान नव्य श्रज्ञात कीर मंगी के प्रधान नेर्गल्सरेसेर् सार वाबेल् के राजा के सव प्रधानों ने, 98 । लेगों की भेजकर यिमेयाइ की पहरे के थांगन में से घुलवा लिया थीर गदस्याद क्तो जो श्रारीकाम् का पुत्र श्रीर श्रापान् का पीता था शेंप दिया कि बद उसे घर पहुंचाए तब से वह लोगों के वीच में रहने लगा ॥

१५। जब विभवाद् पहरे के आंगन मे केंद्र घा तब यदीवा का यद वचन उस के पास पहुंचा घा कि, ५ई। जाकार एथेद्मेलेक् क्रूग्री से कार्ड इसारल् का परमेश्वर सेनान्त्रों का यदे। वा तुम से यें। कहता है कि सुन में अपने वे वचन की में ने इस नगर के विषय करे है ऐसे पूरे कस्त्रा कि इस का क्रुशल न द्यागा द्यानि ही द्यागी थीर उस समय उन का पूरा द्वामा तुभे देख पडेगा॥ १७। पर यद्वावा की यद वाशी है कि उस समय में तुभे बचाजंगा श्रीर जिन मनुष्यों से तूभय खाता है उन के बाब में तूकार दियां न जाएगा ॥ १८ । क्योंकि मै तुभी निश्चय वचार्जगा थीर तू तलवारं से न मरेगा तेरा जकडवा रक्ष्या ॥ ८। श्रीर राजभवन की श्रीर प्राण बचा रहेगा यहावा की यह वाणी है कि मजा के घरों के। कर्युदियों ने स्नाग लगाकर फूक यह इस कारण दिगा कि तू ने मुक्त पर भरीसा

80. ज्ञ ब बहादों के प्रधान नवूबरदान् ने विर्मयाद् की रामा में उन सब यदशकेमी थार शहूदी वन्धुओं के बीच एय-कांडियों से वधा धुम्रा पाकर की बाबेल् जाने की घे कुढ़ा लिया उस की पीढ़े यहावा का वचन उस की पास पर्दुचा ॥ २ । जलादी को प्रधान नयूबरदान् ने तो यिमयाद् को उस समय अपने पास युला लिया ग्रीर कहा इस स्थान पर यह नी विपत्ति पही दे के। तेरे परमेश्वर यद्याया की कदी हुई थी॥ ३। थीर जैसा यदावा ने कवा था वैसा घी उस ने पूरा भी किया है तुम लेगों ने की यदाया के विकष्ट पाप किया थार इस की नहीं मानी इस कारण तुम्दारी यद दशा दुई दै॥ ४। थीर प्रव मे तेरी इन चयकिंदियों की काटे देता हू थीर यदि मेरे संग वावेल् में जाना तुने प्रच्छा लगे ती चल घरा में तुम पर कृपादृष्टि रक्षंगा थै।र यदि मेरे संग वायेल जाना तुमी न भाए ता रह जा देख सारा देश तेरे साम्हने पढ़ा है जिधर जाना तुमे प्रच्छा ग्रीर ठीक जचे उधर ही जा॥ ५। यह जय तक लीट न गया या कि नवूनरवान् ने उस से कहा कि गदस्याद् ली षादीकाम् का पुत्र थीर शापान् का पीता है नियं की बाबेस् के राजा ने यहदा के नगरी पर श्राधिकारी ठइराया है उस के पास लीट जा थीर उस के संग सोगों के बीच रह वा जहां कही तुक्ते जाना ठीक जान परे वहीं जा। से जल्लादी के प्रधान ने उस को सीधा श्रीर कुछ द्रव्य भी देकर बिदा किया। ६। तव यिर्मयाद् ब्राष्ट्रीकाम् के पुत्र गदस्याद् के पास मिरपा की गया थीर वदा उन लोगों के घीच को देश में रह गये थे रहने लगा ॥

। योहाधों क्रे की दल दिदात में घे जब चन को सब प्रधानों ने ग्रापने प्रपने चनी समित सुना कि वावेल् के रासा ने श्रदीकास् के पुत्र गंदस्याट् को देश का शांबकारी ठहराया थीर देश के विन कंगाल लेप्से का वह वायेल् की नहीं ले गया क्या पुरुष क्यास्त्री क्या वालबच्चे उन सभी की उसे सींव दिया है, दा तब ,मतन्याद् का पुत्र इश्मारल्

तन्हुमेत् का पुत्र सरायाद् श्रीर ग्वी नतापायासी के पुत्र थीर किसी माकावासी का पुत्र याजन्याह श्रपने जनां समेत गदल्याय के पास मिरपा में क्राये॥ १। थीर गदस्याद् को श्रद्यीकाम् का पुत्र धीर शापान का पेता या उस ने उन से श्रीर उन की जाना से किरिया खाकर कदा कस्दियों के प्रधीन रहने से मत हरे। इसी देश में रहते हुए घादेल् के राजा के प्रधीन रदे। तय तुम्दारा भला देशा। ॥ १०। ग्रीर में ती इस लिये मिस्पा में रहता है कि ना कस्दी लेगा दमारे यदां खारं उन के साम्दन राजिर एया कर पर तुम दायमध् धीर ध्रवकाल के फल थार तेल का वटारके खपने वरतना में रहते व्यपने लिये हुग नगरीं में वसे रदी ॥ ११ । फिर सब मायाधियां प्रस्मानियां खोराया यीर या चातियों के बीच रहनेदारे सब यष्ट्रदियों ने सुना कि वाबेल् के राजा ने यहूदियों में से फुरू लेंगा यचाये थार उन पर गदल्याद की हो यहीकाम् का पुत्र खीर शापान् का पाता है फ्राधिकारी उदराया दै, १२। तय सय यष्ट्रदी खिन जिन स्थाने मं तितर वितर दे। गये घे चन से लाठकर यहुदा देश के मिश्पा नगर में गदल्याद् के पास प्रापे शीर बहुत सा दाखमधु थीर धूपकाल के फल घटेारने लगे ॥

१३। तब कारेष् का पुत्र योद्यानान् श्रीर मैदान मे रहनेशरे याहाओं के सब दलों के प्रधान मिरपा में ग्रदरपाट् के पास प्राकर, 98। कदने लगे व्यवा त्र ज्ञानता है कि श्रम्मोनियों के राजा वालीस्ने नतन्याच् के पुत्र इश्माएल् की तुक्ते प्राण से मारने के लिये भेका है। पर अहीकास के पुत्र गदस्याइ ने उन की प्रतीतिन कि ई ॥ १५ । फिर कारेड़ के पुत्र वीचानान् ने गदस्याद् से मिरपा में क्रिपकर कड़ा मुक्ते जाकर नतन्याद् के पुत्र इक्ष्मारल् की मार डालने दे और कोई इसे न जानेगा यह तुकी क्यो मार डाले थीर जितने यहूदी लेखा तेरे पास एकद्वे हुए हैं से क्यो तितर वितर हो जाएं ग्रीर वर्चे हुए यहूदी क्यों नाग देा सार्र॥ १६। स्रदीकास्के पुत्र गदरयाद् ने कारेष् के पुत्र योदानान् से फदा ऐसा काम धीर कारेह के पुत्र योद्यानान् थीर योगातान् थीर मतकर तू इश्मारेल् के विषय में भूठ वे।सता है ॥

४१ क्रीर चातवं महीने में इश्मारल् जी नतन्याद् का पुत्र खीर

रसीशामा का पाता थार राजवंश का थार राजा के प्रधान पुरुषों में से या से। दस जन संग लेकर मिस्या मे श्रद्धीकाम् के पुत्र गदरवाद् के पास स्नावा बीर बहा मिस्पा में वे एक स्ना भाजन करने लगे॥ २। तव नतन्याद् के पुत्र इशमारल् श्रीर उस के सा के दस जना ने उठकर गदरपाए की जो प्रही-काम् का पुत्र थीर शापान् का पेता था थीर जिसे वाबेल को राजा ने देश का खोधकारी ठहराया था तलवार से ऐसा मारा कि वह मर गया ॥ ३। श्रीर गदल्याइ को सग जितने यहूदी मिस्पा में घे शीर को कर्दी योद्वा वहा मिले चन सभी की इश्मारल ने मार डाला ॥ ८। फीर गदस्याह की मार डालने की दूसरे दिन जब की ई इसे न जानता घा, धा तब शकेस् भीर श्रीला खेर शामरान् से श्र**स्ती पु**रुष हाकी सुहाये वस्त्र फाहें गरीर चीरे हुए थार हाथ मे षद्मयति श्रीर लेखान् लिये दृए यदीवा के मवन मे जाने की श्राते दियाई दिये॥ ६। तब नतन्याइ का पुत्र इश्माएल् उन से मिलने की निस्पा से निकला थीर रोता हुणा चला खीर जब घर उन से मिला तय कदा ग्रहीकाम् के पुत्र गदस्याह के पास चते। । । जब वे उस नगर के बीच जाये तब नतन्याद् के पुत्र दश्मारल् ने अपने संगी जनें। समेत उनकी घात करके गरहे के बीच फैंक दिया॥ ८। पर उन में से दस मनुष्य ध्वयमारल् से कहने लगे हम को मार न डाल क्योंकि इमारे पास मैदान में रक्खा हुया ग्रेहूं जब तेल कीर मधु है से उस ने उन्दे छोड़ दिया थीर उन के भाइयों के साथ मार न डाला ॥ ९ । जिस गाड़रे में इक्षाएल् ने उन लोगो को सद सोप्रे जिन्हें उस ने मारा या गद-ह्याइ को लाच के पास फेंक दिई सा बही गड़हा है जिसे आसा राजा ने इसारल् के राजा बाधा के डर के मारे गुदयाया था उस की नतन्याङ् के पुत्र रामारल् ने मारे हुन्नीं से भर दिया ॥ १०। तब जी सोगं मिर्पा में बचे पुर ये श्रार्थात् राजकुमारियां विर्मयाद् नखी के निकट श्राकर, २। कदने सगे हमारी

थीर जितने थीर लेंगा मिरपा में रह गये थे जिन्हे जल्लादीं को प्रधान नव्जरदान् ने यद्दीकाम् को एत गदल्याइ की सींप दिया था उन सभी की नतन्याह का पुत्र इण्मारल् वधुन्ना करिके ग्रम्मोनियों के पास से जाने की चला॥

५९। जब कारेह के पुत्र योहानान् ने श्रीर योद्वाश्रों के दलों के इन सब प्रधानों ने की उस को स्या घी सुना कि नतन्याइ के पुत्र इष्मार्क् ने यह सब ब्रुराई किई है, १२। तब वे सब जनी की लेकर नतन्याइ के पुत्र इश्मारल् से लड़ने की निकले थीर उस की उस बहे जलाशय के पास पाया जी गिबीन् मेहै॥ १३। कारेड को पुत्र यें। हानान् को श्रीर दली की सब प्रधानी की जी उस की सम घे देखकर इग्मारल् को सा की लीता घे से सब आनन्दित हुए ॥ १४ । श्रीर जितने लोगों को इश्मारल् मिस्पा में वंधुया करके लिये जाता या में पलटकर कारेह को पुत्र योद्यानान् को पास चले स्राये ॥ १५। पर नतन्याद् का पुत्र इश्मारल् षाठ पुष्प समेत योद्या-नान् के हाथ से वचकार ग्रामोनिया की पास चला गया॥ १६। तब प्रका में से जितने बच गये घे ष्रधीत जिन येद्धाग्री स्त्रिया बालबच्ची श्रीर खाली को कारेषु का पुत्र योद्यानान् श्रेद्यीकाम् के पुत्र शदल्याद् की निस्पा में मारे जाने की पीछे नतन्याद् के पुत्र इप्रमारल् को पीस से बुहाकर गिबोन् से फीर ले ष्राया या उन की वह अपने सब संगी दले। के प्रधानें। समेत लेकर चल दिया, १९। स्रीर बेत्लेहेम् को निकट जो किम्हाम् की सराय है उस में वे इस लिये टिक राये कि सिस्त में जारं॥ १८॥ ध्योंकि वे कर्रादियों से हरते घे इस कार्य कि यहीकाम् का पुत्र गदस्याइ जिसे बाबेल् के राना ने देश की खांधिकारी ठहराया था उसे नतन्याह की पुत्रें द्रश्मा-रल्ं ने मार डाला था॥

४२ त्व कारेह् का पुत्र योहानान् श्रीर होशायाद् का पुत्र याजन्याह् श्रीर दलों की सब प्रधान होटे में लेजर बड़े लें। सब लेगा

माने तब इमारा मला है। ॥

थे उन सभी की युलाकर उन से कहा ॥ ९ । इसारल् | पास्रोगो ॥ का परमेश्वर यहे। वा जिस के पास तुम ने मुक्त की

बिनती ग्रहण करके अपने परमेश्वर पहावा से एम। अपने परमेश्वर यदीवा की वात न माना कि हम सब बचे हुओं के लिये प्रार्थना कर क्योंकि तू अपनी इस देश में न रहेंगे, १४। एम मिस देश लाकर श्रीखों से देखता है कि इस की पहिले बहुत ये अब बहीं रहेंगे क्योंकि बहा इस न ती गृह देखीं। बीर घोड़े ही रह गये हैं ॥ ३। से इस लिये प्रार्थना कर न नरांस्त्रों का शब्द सुनेत्रों न भेश्वन की घटी हम कि तेरा परमेश्वर यदीवा इम की बतार कि इम की दीवी, १५। ती है बचे हुए, यद्विया श्रव किस मार्ग से चर्ल खीर कीन सा काम करे॥ ४। यदीया का यचन सुना इसारल का प्रसिक्तर से यिर्भय ह नवी ने उन से कहा मैं ने तुम्हारी सेनाग्री का यद्दीया या कहता है कि यदि तुम सुनी है देखें। में तुम्दारे वचनों के अनुसार तुम्दारे सचमुच मिस की ग्रीर जाने का मुद्द करें। ग्रीर वहां परमेश्वर यहीवा से प्रार्थना करंगा श्रीर की उत्तर रहने के लिये वाश्री, १६। ती जिस तलवार से सुम यहीवा तुम्दारे लिये दे से मै तुम की बतासंगा मै इरते दे। बदी बदा मिस देश में तुम की ना सेगी तुम से कोई वात न रख होड़्गा ॥ ५। उन्दें। ने जीर जिस मध्यी का मय तुम खाते ही से मिस में यिर्मयाह से कहा यदि सेरा परमेश्वर यदावा तेरे तिम्हारा पीका नक्षेत्रेगी थार वर्दा तुम मरे।गे॥ १९। द्वारा इमारे पास कोई बचन पहुंचार श्रीर इम उस जितने मनुष्य मिस में रहने के लिये उस की श्रीर के अनुसार न करे ते। यदे।वा इसारे बीच में सद्वा सुद करे से। सब तलवार महंगी श्रीर मरी से मरंगे श्रीर विश्वासयोग्य साक्षी ठवरे ॥ ६। चावे वद श्रीर जी विपत्ति में उन के बीच डालगा उस से भली बात दे। चारे बुरी तै।भी दम अपने परमेश्वर कि। ई उन में से बचा न रहेगा ॥ १८ । इस। एल का यद्देवा की जिस के पास इस तुमें भेजते हैं मानेगे परमेश्वर सेनाखी का यदीवा यों कहता है कि जिस जिस से जब इम अपने परमेश्वर यहे।वा की वात प्रकार से मेरा कीप खीर जलजलाइट यहशलेम् के निवासियों पर भड़क चठी घी उसी प्रकार से गरि ९। दस दिन के घीते पर पदीया का घचन तुम मिस में काश्री तो मेरी जलजलाइट तुम्हारे विर्मपाइ के पास पहुचा ॥ द। तय उस ने कारेट् कपर ऐसी मड़क उठेगी कि सोग चिकित ऐगी की पुत्र योद्यानान् को स्नीर उस की साथ के दलों की स्नीर तुम्हारी उपमा देकर साम दिया स्नीर निन्दा प्रधानों को थीर होटे से लेकर बढ़े ली जितने लेगा किया करेगे थीर तुम इस स्थान की फिर न देखने

१९ । चे बचे दूर यहविया यहावा ने तुम्हारे इस लिये भेजा कि मै तुन्छारी बिनती उस के यागे विषय में कहा है कि मिस में मत जाया हा तुम कह सुनाक से। यो कहता है कि, १०। यदि तुम प्रस् देश निश्चय करके जाने। कि से खाज तुम की चिताकर में सचमुच रह जास्रो तब तो मैं सुम को नाश न यह बात कहता हूं। २०। स्वोरिक जब तुम ने मुक कबाा बनाये रवख़ूंगा श्रीर नहीं उखाडूंगा रेग्ये की यह कदकर अपने परमेश्वर यहीद्या के पास भेज रबख़ुंगा क्योंकि तुम्दारी जो दानि में ने कि ई है उस दिया कि दमारे निमित्त दमारे परमेश्वर प्रदीया से से में पक्ताता हू॥ ११। तुम जी काबेल् के राजा प्रार्थना कर ग्रीर जी कुरू इमारा परमेण्टर यहीया से डरते हो से उस से मत हरे। यदीवा की यह वासी कि इ उसी की यनुसार हम की वता और हम वैसा है कि उस से मत हरी क्योंकि में तुम्हारी रक्षा करने छी करेगे तय तुम जान व्रूमके अपने छी की भीखा थीर तुम की उस की दाय से वचाने के लिये तुम्हारे देते थे॥ २९। देखें। मै थाज तुम की वताये देता समा हूं। १२। कीर में सुम पर दया करूंगा खीर हूं पर श्रीर जी। सुक सुम्हारे परमेश्वर यदीया ने वह भी तुम पर दया करके तुम की। तुम्हारी भूमि तुम से कहने के लिये मुक्त की भेजा है, उस में से पर फेर व्यक्ता देशा ॥ १३ । पर यदि तुम यह कहकर तुम की ई, वात नहीं मानते ॥ २२ । से। प्रव तुम

निश्चय करके जाने। कि जिस स्थान में तुम परदेशी होको रहने की श्रुच्छा करते है। उस में तुम तलवार महंगी श्रीर मरी से मर जास्रीगे॥

83. ज्ञबं विर्मियाद उन के परमेश्वर यहावा के सब बचन जिन को काइने को लिये उस ने उस की उन सब लेगीं के मास भेजा या अर्थात् ये सब वचन कर चुका तब, २। देश्याया को पुत्र अक्षयीवृत्त्रीर कीरह के पुत्र योद्यानान भीर सर्व स्रोममाना पुरुषो ने पिर्मपाइ चे कहा तू मूठ बालता है हमारे परमेश्वर यहावा ने तुक की यह कदने के लिये नहीं भेजा कि मिख में रहने के लिये मत जास्रो ॥ ३। पर नेरियाह का पुत्र वास्क् तुभ की इमारे विरुद्ध उसकाता है कि हम आ स्वियों की छात्र में पड़ें थीर वे हम की मार डालें वा घन्धुमा करके घाचेल् को से सारं॥ ४। से कारेष्ट् के पुत्र योद्यानान् स्रीर दलीं के भीर सब प्रधाना श्रीर सब लागी ने यहदा देश में रक्षने की यदेखाकी आचा मानने की नकारा॥ भा श्रीर जी यहूदी उन सब जातियों में से जिन के बोच वे तितर वितर है। गये घे लाटकर यहुदा देश में रहने लगे थे उन की कारेष्ट्र का पुत्र योद्या-नान् क्षीर दलों की कीर सब प्रधोन लेगये॥ ६। पुरुष स्त्री ब्रालबच्चे राबकुमारियां श्रीर जितने प्रांखियों की जल्लादीं के प्रधान नव्यनरदान् ने गदल्याष्ट्र को जो अहीकाम् का पुत्र खेर शापान् का पाता था सेप दिया था उन को और विर्मणाइ नवीचीर नेरिय्याट् को पुत्र बास्क् की वे से गये। ७। सी वेसिस देश में तह्यन्देस् नगर लीं श्रा गये क्योंकि उन्देा ने यदेखा की मानने की नकारा ॥

द। तब यहे। वा का यह वचन तह्मन्हेस् में यिमयाह् के पास पहुचा कि, र ।, अपने हाथ से वहें पत्थर ले खेर यहूंदी पुरुषों के साम्दने उस इंट के चबूतरे में जो तह्म एसे में फिरीन के भवन केंद्वार के पास है चूना फेरके किया दें ॥ ९०। सेर उन पुरुषों से कह इसायल का परमेश्वर

सेनाक्षीं का यहे। या यो कहता है कि सुना मे वाबेल् के राजा, श्रापने सेवक नवूकद्रेस्स्र की वुलवा भेज़गा श्रीर वह स्रपना सिंहासन इन परचरी के कपर जो में ने किया रक्खे है रखाएगा थीर श्रपना क्रुत्र इन की ऊपर तनवारगा॥ ११। धीर वह याकी मिख देश की मारेगा तब की मरनेहारे द्वीं से। मृत्युको बीर की अन्धुर द्वीनेद्वारे द्वीं से। वन्ध्रुआई की थीर जी तलवार से कटनेहारे ही से। तलवार के वश में कर दिये जाएंगे॥ १२। श्रीर में मिख के देवालवा में श्राम लगवानमा वह चर्न्हें फुकवा दे**गा थै**गर देवताओं के वन्धुशाई में ले जाएगा थैं।र जैसा कोई चरवाहा अपना वस्त्र भ्रोक्ता है बैसा ही बहामिस देश की श्रोक्रेगा ग्रीर वह वेखटके चला जाश्गा॥ १३। श्रीर वह मिस देश के सूर्व्यगृह के खंभे। को तुहवा डालेगा थीर मिसके देवालया का साग लगाकर फुकवा देगा।

88. जितने यहूदी लेगा मिस्र देश में मिर्गेदील् तह्पन्हेस् श्रीर नाप् नगरीं छै।र पत्रीस् देश में रहते थे उन की विषय यह व्यचन विर्मयाह के पास पहुचा कि, २ इस्रारुल् का परमेश्वर सेनाग्रीं का यद्ये। वा ये। कदता है कि जो विपति में यहशलेम खेर यहूदा को सब नगरीं पर डाल चुका हू वह सब तुमा लोगों ने देखी है श्रीर देखें। वे श्राज के दिन कैसे **उजड़े हुए श्रीर निर्जन हैं ॥ इ। श्रीर इस** का कारण उन को निवासियों की बद ख़राई है जिस के करने से उन्दे। ने मुक्ते रिस दिलाई थी कि वे जाकर दूसरे देवताकों के लिये धूप जलाते और उन की उपासना कारते थे जिन्हें न ता तुम जानते थे क्षीर न तुम्दारे पुरखा ॥४। मे तुम्दारे पास श्रपने सब दास नोंबयों को यद कहने के लिये बड़े यद से भेजता रहा कि यह घिनीना काम जिस से मै घिन रखता हूमत करो॥ ५। पर उन्ही ने मेरीन सुनीन मेरी श्रीर कान लगाया कि श्रपनी बुराई से फिरे और दूसरे देवताको के लिये धूप न (१) मूल में तहके एउकर।

जलार ॥ ६ । इस कारण मेरी जलजलाएट थीर दू ॥ १८ । से यचे हुए यहूदी जी मिस देश में क्षोप की खाग यहूदा के नगरे। त्रीर यह्यालेम परदेशो देशकर रहने के लिये खाये हैं यदाप व्र यहूदा की सहकों पर महुक गई थीर इस से वे बाज देश में रहने के लिये लीटने की यही खामलाया को दिन उजाड़ थ्रीर मुनमान पहे हैं॥ १ । अब रखते है तीभी छन में में एक भी वचकर वहां लाटने यदेश्या सेनाकी का परमेश्वर की इवारल् का न पारमा, मारी दुक्री की कीड़ कीई भी वदां न परमेश्चर है सा या कहता है कि तुम लाग लाटने पाएगा। खपनी यद खडी द्यानि क्यों करते देा कि क्या १५। तद्य मिस देश के पत्रे।स में रदनेदारे जितने प्रान्त कर ॥ १२ । ग्रीर बचे दूर यहाँदियों के। विन जाने ऐसा नहीं करतीं ॥ की इठ करके मिस देश में आकर रहने सो हैं से से लेकर बर्ड लें। वे तलवार थै।र महंगी के द्वारा मरके मिट जाएंगे श्रीर लेगा कोसेगे श्रीर चिकत द्यागे थ्रीर उन की उपमा देकर खाप दिया थ्रीर निम्दा किया करेरो ॥ १३ । चेा जैसा में ने यस्थालेस् को तलवार महंगी थीर मरी की द्वारा दवड दिया है वैसा ही मिस देश में रहनेहारी की भी दर्स

पुरुप वया स्त्री क्या वालक क्या दूर्घिपडवा वद्वा पुरुप जानते थे कि इमारी स्त्रियां दूसरे देवतास्त्रों के तुम सब यहूदा के बीच से नाम किये जास्रो बीर विषये धूप जलाती हैं स्त्रीर जितनी स्त्रियां बड़ी कोई न रहें॥ ८। स्बोरिक इस मिस देश में जदा मण्डली बांधे हुए पास खडी घीं उन सभी ने तुम परदेशी दीकार रहने की लिये प्रापे दी तुम यिर्मयाह की यह उत्तर दिया कि, १६। ती व्यवन श्रापने कामी के द्वारा श्रार्थात् दूसरे देवतायों के लिये तू ने यदावा के नाम से एम की सुनाया है उस की ध्रय जलाकर मुक्ते रिस दिलाते हा जिस से तुम माध दिन नहीं सुनने की ॥ १९ । हो जो मझते हम मान हैं। जाखागे खेर पृष्यियो भर की सब जातियों के चुके हैं सो से दम निश्चय पूरी करेगी कि दम स्वर्ग लोग तुन्दारी चाति की नामधराई करेगे थै। की रानी के लिये धूप जलाएं थै।र तपायन दें तुन्दारी उपमा देकर साम दिया करेगे॥ १। जी जी सैसे कि इमारे पुरदा लेगा थै।र इम भी अपन खुराइया तुम्हारे पुरखा थीर यहूदा के राजा थीर राजाओं थीर थीर दाकिमी समेत यहूदा के नगरें। उन की स्त्रियां थीर तुम्हारी स्त्रिया वरन तुम थाप में थीर यहणहेम् की सहकी में करतो थी, वर्षािक यहूदा देश ख़ीर यहशहन् की सहकों में करते थे उस समय छम पेट भरके खाते छीर भली चंगी रहती चर्चे क्या तुम भूल गये थे। ॥ १०। उन का मन प्राज थीं ग्रीर किसी विपत्ति में न पहली थीं ॥ १८। पर को दिन कों चूर नहीं हुआ स्त्रीर न वे डरते है श्रीर जब से इस ने स्वर्ग की रानी के लिये धूव जलाना न मेरी उस व्यवस्था थ्राँर विधियों पर चलते हैं का थ्रीर तपावन देना कोड़ दिया तब से हमें की सब मैं ने तुम्हारे पितरों को श्रीर तुम की भी सुनवाई वक्तु श्री की घटी है श्रीर हम तलवार श्रीर महंगी हैं॥ १९। इस कारण इसारल का परमेश्वर सेनाओं के द्वारा मिट चली है॥ १९। ग्रीर खब दम स्वर्ग का यहे। या वा कहता है कि धुना में तुम्दारे विमुख की रानी के लिये धूव जलाती थीर चद्राकार रेाटियां द्दीकर तुम्दारी द्वानि कर्बाा कि सारे यूर्वियों का वनाकर तपावन देती थीं तब खपने खपने पति के

=0। तय वया स्त्री वया पुरुष जितने लेगों ने सब मिट जारंगे दस मिस देश में क्वाटे विर्मयाद् की यह उत्तर दियाँ उन से उस ने कहा, २१ । तुम्तारे पुरखा क्षीर तुम की स्त्रपने राजास्त्री श्रीर द्वाकिमी श्रीर लेगों समेत यहूदा देश के नगरे। श्रीर यहणलेस की सडकों में धूप जलाते श्रेष्या वह यहावा के चित्त में नहीं चढ़ा था श्रीर क्या घद उस की। स्मर्यान रहा॥ २२। से। जब प्रदेखा तुम्हारे घुरे कामें। श्रीर सब घिनीने कामें। के। बीर सदः न सका तब से तुम्हारा देश स्वाद्कर निर्वन श्रीर धुनसान है। गया यद्यां तक कि लाग उस की

<sup>(</sup>१) मूख में उपहेली। (२) मूख में में उन्हें लूगा स्नीर वे सब मिट आर्थेंगे।

चयमा देकर खाप दिया करते हैं जैसे कि खाल होता | होपा की भी उस की मतुखों खर्थात् उस की प्राय है॥ २३। तुम जो घूप जलाकर यदे। या के विक्र पाप करते थीर उस की न सुनते थीर उस की व्यवस्था थीर विधियों थीर चिती नियों के अनुसार न चलते ुचे इस कारण यद्य विपत्ति तुम पर था पड़ी जैसे कि सास के दिन दे॥

**28 । फिर यिर्मवाद ने इन सब सीगों से खीर** उन एक स्थिपा से कहा है सारे मिन देश में रहने-द्वारे यद्देविया यद्दोधा का घचन सुना ॥ २५ । इसा-रस् का परमेण्वर सेनायों का यदाया ये। कदता दे कि तुम थीर तुम्दारी स्त्रियों ने मन्नतं मानी धीर यह कहकर उन्हें पूरी करते हैं। कि इस ने स्टर्ग की रानी के लिये धूप सलाने भीर तपायन देने की लेा की मन्नतं मानी दे उन्दे उस ग्रवण्य ही पूरी करेंगे। भला व्यवनी व्यवनी मन्नतों की मानकर पूरी करे। । ३६। पर हे मिस देश में रहनेहारे सारे यह दिया यदीया का धवन मुना कि में ने प्रपने घर नाम की किरिया खाई है कि खब सारे मिस देश मे कीर्च यष्ट्रदी मनुष्य मेरा नाम लेकर फिर कभी यद करने न पाएगा कि प्रभु यदाया के जीवन की में हा २०। युना प्रय में उन की भलाई नहीं दानि ष्टी की चिन्ता करंगा से मिन देश में रहनेहारे सब यहूडी रालद्यार श्रीर मद्दगी के द्वारा मिटकर नाग्रं है। जाएंगे ॥ २८। ग्रीर जी तलवार से वचकर थीर मिस देश से लै।टकर यष्ट्रदा देश में पहुंचेंगे से। घोड़े ही द्वीरो थीर मिस देश में रधने के लिये बाये हुए सय यहूदियों में से जा यर्चेंगे से। जान लेंगे कि किस का द्यसन ठएरा मेरा या उन का॥ र । और यहावा की यद वाशी दें कि में ही तुम की इस स्थान में दशक दूगा इस द्यात का यद विन्दं में तुम्दें देता टूजिंग से तुम जान सकी कि मेरे यवन सुम्दारी दानि करने में निश्चय पूरे दींगे ॥ इ०। यदे।या यी कदता है कि सुना जैसा में ने पष्टदा के राजा चिद्कियाएं की उस के यनु यर्थात् च्य के प्राय के स्रोकी बाबेल् के राजा नवूक द्रस्टर् के दाय में दिया घैसे दी में मिस के राजा फिरीन (१) नूल में अपने भ्रापने मुह रो कहा। (२) गुल में जागताहुआ।

के खोजिया के दाथ में कर द्वा।

४५. चे शियाह के पुत्र यहूदा के राजा यद्दीयाकी स् के

राज्य के चीषे वरस में जब नेरिय्याद का पुत्र वास्क् यिर्मयाद् नवी से नयूवत के ये घचन सुनकर पुस्तक में लिख चुका या तव उस ने उस से यद वचन कदा कि, २। दे वाष्क् इसारल् का परमेश्वर यदीवा तुभा से या कल्ता देकि, इ। तूने ती कदा है कि दाय दाय यदे। वा ने मुभे दुः खंपर दु.ख दिया है में कराइते कराइते दार गया थीर सुके क् क चैन नदीं मिलता॥ ८। यो तू उस से यो कह कि यद्याद्या येरं कदता है कि सुन इस सारे देश मे बिच को में ने बनाया था उसे मे खाय का दुंगा थीर जिन की मैं ने रीपा था उन की मैं स्नाप चखाईूंगा॥ ५। से तू जो खपनी वहाई का यव करता है से। मत कर क्योंकि यहावा की यह वाशी है कि में सारे मनुष्ये। पर विपत्ति डालूंगा पर जदा कदी त्र जार घदां में तेरा प्राय वचाकर जीता रक्यंगा ,

४६ म्यान्यजातियों के विषय में

वचन विर्मयाद् नवी की पास पहुचा से। यद दै॥

२। मिस के विषय, मिस के राजा फिरीज नकी की जो सेना पराल मदानद के तीर पर कर्कमीश मे भी थीर वाबेल् के राजा नबूकद्रेम्सर् ने सबे योशिक्यास् के पुत्र यसूदा के राजा यसे। याकीम् के राज्य के चौषो घरस में मार लिया उस सेना के विषय, इ। ठार्चे श्रीर फरियां तैयार करके लखने की निकट याग्री ॥ ८। घोड़ों की जुतवाशी थ्रीर दे स्वारी घोड़ों पर चक्कर टाप पदिने हुए यहे हो जायो भाने। को पैना करे। किलमें की परिन ले। ॥ ॥ में ने इसे कों देखा है वि विस्मित द्वीकर पीक्वे घट गये थीर उन के ग्रुरवीर शिराये गये

<sup>(</sup>१) मेरी पीक्षा पर खेद यहाया है। (२) मूल में तेरे प्राच के। लूट सममकर तुके दूगा।

स्रोर घर्यने पार स्थोंकि उत्तर की दिया में परात् ७। यह कीन है जा नील नदी की नाई जिस का जल मदानदीं का सा चक्रजता है वढ़ा बाता है ॥ ८ । मिस नील नदी की नाई बढ़ता ग्रीर उस का बल महानदे। का सा उक्का देवद कदता दे में चककर पृथियी को सर दूगा में निर्वाचिया समेत नगर नगर की नाथ कर्बा। ॥ ९। है मिही सवारे। चठे। है राथिये। बहुत ही बेग से चलाकी हे काल पमहनेहारे क्षशी थै।र पूती वीरा हे धनुर्धारी लूदिया चले थायो ॥ १० । थार बह दिन सेनायों के पराधा प्रभु के पलटा लेने का दिन होगा जिस में यह अपने द्रोहिया से पलटा लेगा से तलवार खाकर तृप्न कीर उन का लेष्ट्र पीकर इस्क खारगी क्यों कि उत्तर के देश में परात् मदानद के तीर पर बेनाओं के यदीया प्रमुका यच है। १९। हे मिछ की सुमारी कन्या गिलाद की जाकर बलसान् बीएधि ले पर तू व्यर्थ धी बद्दुत इलाज करती दें क्योंकि तू चंगी घाने की नदीं ॥ १२ । यद्य जाति के लेगो। ने सुना है कि तू नीच हो गई श्रीर पृथिवी तेरी चिल्लाहर से भर गई यीर में बीर ठीकर खाकर शिर पहें वे दोनें। एक संग्र शिर गये हैं ॥

बावेल् का राजा नयूकड़ेरसर् क्योंकर ग्राकर मिस देश की मार लेगा यह यचन भी कहा कि, 98 । मिस में वर्णन करी थार मिग्दील् में सुनाया थार नाप् श्रीर तष्ट्पन्देस् मे सुनाकर यद्य कदी कि खडा द्दे। का को कि तेरी चारी ग्रीर सब मुक तलवार खा राई है।। १५। तेरे बलवना जन क्या विलाय नि हैं, यदीवा ने उन्हें ठकेल दिया इस से के खड़ेन रद सकते। यहं। इस ने बहुता की ठे। कर विकार में। ये एक दूसरे पर गिर पहे तब कदने लगे चले। दम कराल तलवार के हर के

श्रीर उसावली करके मारा गये थार पीके देखते भी | मारे ग्रपने ग्रपने लोगी धार ग्रपनी अपनी जग्मभूमि नहीं, यदेव्या की यह वाणी है कि चारी ख़ार मय में फिर जाएं ॥ १७ । यहां वे पुकारके कहते हैं कि धी भय है॥ ६। न बेग चलनेधारे भागने थ्रीर न मिस का राखा किरीन दीरा छी छै।रा है उस ने प्रपना प्रवसर यो दिया है ॥ १८। रासाधिराज मद्दानद के तीर पर वे सब ठे।कर खाकर जिर पड़े ॥ जिस का नाम सेनाखों का यद्दावा है उस की यह वागो है कि मेरे की वन की है। कि वह ऐसा क्राण्या जीवा तावीर् थीर थीर यहादी से थीर कर्में व समुद्र पर से देरा पण्ता १ ॥ १९ । दे मिस की रहनेहारी धंधुबाई के पेग्रथ सामान तैयार फर रख क्योंकि नेाव् नगर उद्यावृ धीर ग्या भम्म दी लाएगा कि उस में फोई न रहेगा ॥ २०। मिस बदुत ही मुन्दर बकिया ता है पर उत्तर दिशा में नाग चला याता है घट या भी चुका है। २१। ग्रीर उस के ले। सिपाड़ी किराये में याये हैं से। इस बात में पेति पुर बहरी के समान है कि उन्हों ने मुद्र मीझा खीर एक संग भाग गये थीर खडे नही रहे क्योंकि उन की विपति का दिन बीर दबड पाने का समय था ग्राया ॥ २२ । इस की ग्राष्ट्र सर्पे के भागने की सी दोगी। स्वींकि वे युक्तें के काटने-दारे। की सेना ग्रीर कुरदाहियां लिंगे दुण उस के विनद्व पारंगे ॥ २३ । यहावा की यह वासी है कि चारे उस का यन यहुत ही हमा भी हा पर ये चस की काट डालेंगे क्योंकि वे टिहियों सेभी सचिक श्रनीमनित है। 28। मिसी कन्या को ग्राजा ट्रटेमी क्यों कि यए उत्तर दिशा की लोगों के वश में कर १३। यहोचा ने विर्म्याद् नधी से इस विषय कि दिई जाग्गी ॥ २५। इसाण्ल् का परमेश्वर सेनाग्री का यदावा कदता है कि मुना में ना नगरवासी आमीन् थीर फिरोन् राजा उस के सय देवताओं थीर राजाओ समेत मिस की थीर फिरीन् की उन समेत जी उस पर भरीसा रखते है दग्छ देने पर हूं, ३६। श्रीर में इन की वायेल् के राक्षा नयू कड़ेस्सर् शीर उस के कर्म-चारिया की जी उन के प्रांक के खोक्षी दे उन के वश में कर दूंगा । श्रीर उस के पीक्षे यह प्राचीन काल की नार्ड फिर वसाया जाएगा यहावा की यह वाकी है। २०। पर हे मेरे दास वाक्रव तू मत डर शीर है समारल्

<sup>(</sup>१) मूल में अधिर करनेहारी।

<sup>(</sup>१) जूल में मिस्र की रहनेहारी कल्या।

विस्तित न के क्योंकि में तुभी थीर तेरे वंश की विस्तुत्र के दूर देश से हुड ले बार्डगा से याकूव लीटकर सैन की र सुख से रहेगा थीर को के उसे डराने न पाएगा ॥ २८ । है मेरे दास याकूव यहोवा की यह वाली है कि तू मत हर क्योंकि में तेरे संग्र हू कीर यदापि उन सब जातियों का जिन में में तुभे वरवस कर दूगा अन्त कर डालूंगा पर तेरा अन्त न करंगा तेरी ताहना में विचार करके करंगा कीर तुमें किसी प्रकार से निर्देश न ठप्टगंजंगा ॥

89. पित्रीन के शक्ता नगर की मार लेने से पविले यिर्मयाद नवी के पास प्रतिश्तियों के विषय यदाया का यह वचन पहुंचा कि, २ । यहाचा ये कहता है कि देखे। उत्तर दिया से उमग्रहनेष्टारी नही देश की उस सव समेत का उस में है थीर निवासियों समेत नगर की हुया सेगी तय मनुष्य चिह्नारंगे यरन देश के स्य रप्टनेदारे द्वाय द्वाय करंगे ॥ ३। शतुर्थी के यलयन्त चारा की टाप बीर रहां के हा चलने खार उन के पहियों के चलने का कीलाइल सुनकर बाप के दाय यांव ऐसे कीले पड़ जाएंगे कि मुद्द माडकर अपने लडकी का भी न देखेगा ॥ ४। क्योंकि स्व पिलशितयों के नाश दोने का दिन खाता दे थीर बेर् बीर सीदीन् के सब बचे दूर सदायक मिट जाणंगी क्योंकि यदाया प्रसिश्तियों की जी करीार् माम समुद्रतीर के यचे दुए रहनेटारे हैं उन की नाथ करने पर है। ५। ब्रज्जा के लेगा चिर मुंहाए दें प्रक्रालान् के। प्रतिश्तिया के नीचान में प्रकेला रष्ट गया है सो भी मिठाया गया है तू कब ली श्रपनी देह खीरता रहेगा ॥

ई। द्वाय यहेत्या की सलवार तू कव लों कल सुखी है व्यपनी सलकट पर बैठ गया है वह न एक न पकड़ेगी व्यपने मियान में घुम ला जान्स व्यस्त में दूसरे बरतन में उग्र हेला गया न वधुवाई में हो होत प्रमी रहा ॥ १ । हाय तू क्योंकर यम गया इस लिये उस का स्वाद उस में रहा होत उस मकती क्योंकि यहेत्या ने तुक की व्यक्त वह उद्देश की ग्रम्थ न्यों की त्यों वनी रही है। १२ । इस कीर प्रकान स्वाद वसी है । १२ । इस कीर प्रकान स्वाद वसी है कि ऐसे दिन साया है।

४८. मात्राब के बियय में श्वारत् का परमेश्वर सेनाओं का यहावा यों कहता है कि नद्री पर हाय क्यों कि वह नाम हो गया कियीतेम् की आशा टूटी है वह ले लिया गया ये छंवा गढ़ निराध श्रीर विस्मित द्वा गया है॥ २। मोश्राय की प्रशंसा जाती रही दृश्कीन् में उस की दानि की करपना कि ई गई दें कि बास्री इस उस की ऐसा नाश करे कि राज्य न रहे। चे मद्मेन् पू सुनसान हा जाएगा तलवार तेरे पीहे पहेंगी ॥ ३। द्वारानेम् से चिल्लाघट का शब्द नाश कीर कहे दुका का शब्द सुनाई देता है॥ 8। मालाव् सत्यानाश दे। रहा है उस के नन्दे बच्ची की चिहाइट सुन पड़ी ॥ धा लूदीत् की चठाई में लीग लगातार रेाते दुर चढ़ेंगे कार दारानैम् की उतार में नाथ की विद्वादट का संकट हुया दे ॥ ६। भागकर प्रपना प्रपना प्राण घषायो बीर उस श्रधमूर पेड़ के समान देा जाखी जी जंगल में दोता है। । क्योंकि तू जो स्रपने कामी कीर भगडारी पर भरीसा रखता है इस कारण तू पकडा जाएगा बीर कमेश्य देवता भी प्रापने यासकी बीर दाकिसी समेत बंधुबाई में जाएगा॥ ८। छीर यदे। बा के घचन के अनुसार नाथ करनेदारे तुम्हारे एक एक नगर पर चकुन करोंगे थीर तुम्हारा की ई नगर न यचेगा थार नीचानवाले खार पटाड़ पर की चारस भूमि-द्याले दोने। नाम किये काएंगे॥ ९। मायास् की पंख दे कि यह उडकर दूर है। जार क्योंकि उन के नगर यहां लें उजाइ हो जाएंगे कि उन में कोई न रष्ट जाएगा ॥ १०। जी की दे यदीवा का काम ग्रालस्य से करे थे।र से अपनी तसवार सेाहू बहाने से रेक रक्कों से सांपित दों ॥ १९ । माम्राब् यसपन दो से मुखी है अपनी तलकठ पर बैठ गया है बद न एक वरतन से दूसरे वरतन में उगड़ेला गया न वधुश्राई में गया इस लिये उस का स्त्राट उस में रहा सार उस कारक यदे। स्ना की यद स्नाकी दे कि ऐसे दिन (१) भूल में सुना गया।

षाएंगे कि मैं लेगों की उस के उख्डेलने के लिये भेवांगा थीर वे उस की उरहेर्नी जिन घड़ी में वह रक्त्या दुश्रा है उन की हूहे करके फीड़ डार्लेंगे॥ १३। श्रीर जैसा इसारल के घराने की बेतेल् से जिस पर वे भरेशा रखते घे लोकात देशना पड़ा वैसा ही माबाबी लोग कमाण् से सकारंगे॥ १४। सुस क्योंकर कद सकते दे। कि इस ते। बीर बीर पराष्ट्रमी येद्धा हैं॥ १५। माष्ट्रावृ तो नाध हुन्ना थीर उस के नगर भस्म दी गये थीर उस के सुने द्युर सवान घात दे।ने की उतर गये राजा-धिराज की जिस का नाम सेनाओं का यहावा है यदी वार्यो है। १६। मोष्राय क्री विपत्ति निकट क्षा गई कीर उस की संकट में पहने का दिन बहुत धी वेग से काता है।। १०। दे उस के कास पास के सव रहनेहारा हे उस की कीर्त्त के सव जाननेहारा वस को लिये विलाप करे। करे। दाय वह मस्यूत सेंटा थीर सुन्दर इन्हों क्या नी टूट गई है ॥ १८। चे दीयान् की रचनेदारी<sup>।</sup> अपना विभव को उक्तर प्यासी बैठी रद्य क्योंकि मीखाय के नाथ करनेदारे ने तुमा पर चढ़ाई करके सेरे ट्रुट गढ़ीं की नाश किया है ॥ १९ । दे खरीएर् की रहनेहारी मार्ग मे खड़ी दोकर ताकती रह उस से बी भागता है खैार उस से जो खर्च निकलती है पूरु कि का हुया है। २०। मोषाव् की षाणा टूटेगी वह विस्मित है। गया से। एाय द्वाय करे। श्रीर चिल्लाश्री खर्नीन् मे भी यए वताच्या कि मोस्राव् नाण दुवा है॥ २१। सीर चैारस भूमि के देश में दीलीन् यद्सा मेपात्, २२। दीवीन् निष्ठा वेत्दिव्लातम्, ३३। किर्यातम् वेत्गामूल वेत्-मीन्, २४। करिय्यात् बीसा निटान क्या दूर क्या निकट माषाव देश के सारे नगरीं में दगड की पाचा पूरी हुई॥ २५। यदीवा की यद वासी दें कि मोखाय का सींग कट गण भीर मुखा टूट गई है। २६। उस की मतवाला क्यों क्योंकि उस ने यदीवा के विरुद्ध वड़ाई मारी दें हैं ने मेखाव अपनी कांट में चाटेगा श्रीर ठट्टों में चढाया जाएगा।। २०। क्या तू ने भी प्रचारल् की ठट्टों में नहीं उड़ाया क्या वह चोरों के श्रीच पकड़ा (१) मूल में दीवान की रहनेहारी येटी।

गया कि मू अब जब उसकी चर्चा करता तब तब सू सिर हिलाता है। २८। है मायाय के रहनेहारी अपने व्यपने नगर के। के। कुकर छांग की दरार में यसे। सीर उस पिग्हुकी के समान दे। हो गुफा के मुंद की एक खोर घोंचला बनाती है। ॥ २९। इम ने माश्राष्ट् के गर्ख के विषय सुना है कि वद ग्रत्यन्त गर्खी है उस का अएंकार और गर्थ्य धीर अभिमान भीर उस का मन फूलना मिरह है। इर । यदेश्या की यद याओ यै कि में उस के रोप को भी वानता है कि यह व्यर्थ ही है उस के बड़े बाल से कुरू बन न पड़ा ! इर । इस कारक में मेलावियों के लिये छाव दाय करता में सारे माषावियों के लिये विद्यालंगा फीर्रेरेस् के लोगे। के लिये विलाप किया जारगा॥ इर । दे सिय्सा की दायलता में तुम्हारे लिये याजेर चे मी षाधिक विलाप कदंगा तेरी हालियां ता ताल के पार यह गई वरन माजेर के ताल ली भी पहुची घों पर नाश करनेदारा तेरे ध्रूपकाल के फलें। पर थीर तीड़ी दुई दाखी पर भी ट्रट पड़ा दै॥ इइ। श्रीर फलघाली घारियों भीर माश्राय के देश से पानन्द सार मगन होना उठ गया है सीर मै ने ऐसा किया कि दाखरस के कुग्हों ने दाखमधु कुछ न रद गया लेगा फिर दाख ललकारते हुए न रैं। हैंगे के बलकार देवियाली दें के दिश्ती नहीं ! इं ॥ देश्योन् की चिल्लाइट युनकर लेगा एलाले सें। श्रीर यष्टम् लें। भी पीर साखर् से छारानेम् स्रीर व्यवत्-श्रतीशिया सें भी चिल्लाते दुए भागे चले गये दे श्रीर निसीस्का बल भी सूख गया दे॥ इध । किर यद्देश्या की यद व्यागी है कि में उंचे स्थान पर चकावा चढ़ाना भीर देशनायी के लिये धूप जलाना दोनीं मे। प्राय् में यन्द कर दूंगा । ३६। इस कारम मेरा मन माणाय श्रीर की पैरेंच के लोगों के लिये रा राकर वासुली सा बालायता दे क्योंकि जा कुछ उन्दें। ने कमाकर बचाया है से नाच है। गया है। इ०। क्योंकि सब के सिर मूंड़े गये और सब की डाव्झिं नोची गर्इ सब के दाय चीरे दुर ग्रीर सब की

कमरी से टाट बन्धा हुआ है ॥ इद । मीकाव् के

सब घरों की कतों पर थीर हव चौकों में राना

ष्टै कि मैं ने मेश्माष्ट् को सुच्छ वरतन की नाई ते। ए | सुनवाजाा और बह उखडकर डीह ही खारगा और ढाला है॥ ३९। मास्राय कैसे विस्मित हा गया उस की बिस्तियां पूक दिई जाएंगी तब जिन हाय दाय करे। क्योंकि एस ने कैसे लिखत होकर यीठ फेरी है इस प्रकार मोखाब की चारों खोर के सब रहनेटारे उस से उट्टा करेगे थीर विस्मित हो सारंगे॥ ४०। क्योंकि यदेवा ये कहता है कि देखा यह उकाब सा उड़ेगा माम्राव के जपर प्रपने पद्य फैलाएगा ॥ ४९ । करिय्योत् से सिया गया स्नीर ग्रख्याचे नगर दूसरी के वश में पढ़ गये थै।र उस दिन मोग्राबी बीरों को मन जननेदारी स्त्री को से हो जाएंगे ॥ ४२ । श्रीर मेाश्राष्ट्र ऐसा तितर वितर दी जाग्गा कि उस का दल ट्रट जाएगा क्योंकि उस ने यहोया के विक्र वहाई मारी है। १३। यहोवा को यह वाखो देकि दे मोखाव के रहनेहारे तेरे सिये भय थीर गहदा थीर फन्दा ठद्दराये गये है ॥ ४४। जो कोई भय से भागे से गर्दे में गिरेगा श्रीर के। की ई गडदे में से निकले सा फन्दे मे फसेगा क्योंकि में मेश्राय्की दगड कादिन उस पर से पार्जगा बहावा की यही द्यागी है ॥ ८५ । जी भागे हुए हैं से। हेश्रवे।न् मे शरण लेजर खडे हे। गये है पर देश्यान् से प्रारा सार सीदान के बीच से ला निकली जिस से माखाझ देश के काने ग्रीर वलवैया के चेार्ड भस्म दे। राये है ॥ ४६ । हे सीखाव सुभा पर दाय कमाण् की प्रजा नाण दे। गई क्योंकि तेरे स्त्री पुनप दोनों बन्धुवाई में गये है। १०। तैभी यहावा की यह वाशी है कि ग्रन्त की दिनों में में मोखाध् की बन्धुयार्द से लैाठा से खाडगा। माखाध् के दय्ड का यचन यही लेा वर्यन पुत्रा॥

**४८. त्र्युम्मोनियों** के विषय में यहे।वा यें करता है कि

क्या इसार्ल् के पुत्र नहीं हैं क्या उस का कीर्य वारिस नहीं रहा फिर सल्काम् क्वीं गाद् के देश का मधिकारी होने पाया श्रीर उस की प्रजा क्यो उस के मारी में बसने पाई है। २। यदीया की यह वास्त्री है कि ऐसे दिन आते हैं कि मे अमोनियों

घीटना दे। रहा है क्योंकि बदोवा की यह वाकी कि रख्या नाम नगर के विरुद्ध युद्ध की ललकार लागों ने इसार्शियों के देश की श्रपना लिया है चन के देश की इसारली खपना लीं। यहावा का यही वचन है। ३। हे हेश्रवान् हाय हाय कर क्योंकि रे नगर नाथ दी गया दे रख्वा की बेटिया चिल्लाकी श्रीर कमर में टाट बांधी काती पीटती हुई बाड़ें। में इधर उधर दीड़े। क्योंकि मस्काम् अपने याजकों ग्रीर दाकिमा समेत वन्ध्याई में जाएगा। ४। दे संग क्रोड़नेघारी स्नाति रूत् अपने देश की तराइयों पर विशेष करके आपनी बहुत ही उपसाक तराई पर क्यों फूलती है तू क्यों यह कदकर अपने रक्खे हुए धन पर भरोसा रखती है कि मेरे विरुद्ध कीन चढ़ाई कर सकेगा॥ ५। प्रभु सेनाक्षीं के यद्दीया की यह वागी है कि सुन में तेरी चारी स्नीर के सब रहने-द्यारीं की तरफ से तेरे भन में भय उपजाने पर हूं थीर तेरे लोग अपने अपने साम्हने की खोर धिकया दिये जाएंगे शीर जब वे मारे मारे फिरंगे तब कोई उन्हें स्कट्टेन करेगा॥ ६। पर उस के पोईरे मे श्रामोनियों की वन्ध्रुश्राई से लैंग्टा लाजंगा यहात्रा की यही वाणी है।

। एदे। स्के विषय में चेनाओं का यदे। वा यो कदता दे कि क्या तेमान् मे अध 'मुक युद्धि नही रही क्या बहां के चानिया की युक्ति निष्फल हो गर्भ क्या उन की बुद्धि जाती रही है।। ८१ दे दंदान् के रहनेहारा भागा लाट जाया वहा किपकर बसा क्यों कि जब में एसाबू की दराह देने लगू तब उस पर भारी विपत्ति पड़ेगी॥ ए। यदि दाख के ताड़ने-चारे तेरे पास आते ते। क्या वे कची कदी दाख न क्रोड जाते श्रीर यदि चीर रात की बाते तो क्या ये जितना चाइते उतना धन सूटकार से न जाते । प्रा व्यों कि में ने एसाव् की उद्यारा में ने उस की कियने के स्थानी की प्रगट किया यहां ली कि घट क्विपन सका उस के द्यंश और माई श्रीर पहोसी

<sup>(</sup>१) मूल में येटिया। (१) मूल में संग क्षेत्रहनेहारी बेटी।

श्रापने सपमुर बालकों की होड जाखी मै उन की विलाकंगा सार सुम्हारी विधवार सुम पर भरीसा रक्खें। १२। क्योंकि यहावा यें कहता है कि देखे। की इस की येग्य न थे कि कटेरे में से पीएं उन को तो निश्चय पीना पड़ेगा फिर क्या तू किसी प्रकार से मिद्रीप उत्तरको बसेगा तू निर्दीप उत्तरको न बचेगा श्रवश्य ही पीना परेगा॥ १३। क्योंकि यद्यावा की यह दावी है कि मै ने अपनी किरिया खाई है कि बाबा ऐसा उजह जाएगा कि लेग चिंकत होंगे सार उस की उपमा देकर निन्दा किया श्रीर साप दिया करेंगे थीर उस के सारे गाछ सदा को लिये उकाइ हो जाएगी।

98। मैं ने यदावा की श्रीर से समाचार सुना है बरन जाति जाति में यह कहने की एक दूत भेजा गया है कि एक हुँ हो कर रहे ग्ए पर चढाई करें। श्रीर वस से सहमें की उठी।

९५। मैं ने तुमी जातियों में क्वेटी ग्रीर मनुष्यों मे सुच्छ कर दिया है। १६। हे छांग की दरारी में बसे दूर दे पहाड़ी की चाटी पर केाट बनाने-वाले तरे भयानक रूप खार मन के प्राभमान ने तुमे धोखा दिया है चाहे तू उकाव की नाई अपना बसेरा जंचे स्थान पर बनाये तै। भी मै बड़ां से तुभी **उतार लाकगा यद्यां को यद्यी वार्यो है॥** १०। रदोस् यहां सो उनाड देश्या कि ने। काई उस के पास से चले से। चिकत द्यागा श्रीर उस के सारे दु खो पर ताली बजारगा॥ १८। यदे।वा का यह वचन है कि सदीस् ग्रीर क्षमारा ग्रीर उन के ग्रास पास के नगरी के उलट जाने से उन की जैसी दथा हुई घी वैसी ही दोगी वहां न कोई मनुष्य रहेगा श्रीर न कोई स्रादमी उस में टिकोगा॥ १९। देखे। वह सिंह की नाई यर्दन के फ्रास पास के घने लं-गल से सदाकी चराई पर चढ़ेगा ग्रीर मै उन की चस को साम्दरे से सह भगा हुंगा तख जिस की मै

सब नाम है। नामे श्रीर वह जाता रहा है। १९। चुन हूं उस की उन पर अधिकारी उदराजंगा देखी मेरे तुल्य कीन है श्रीर कीन सुक पर सुकड़का चलारगा श्रीर वह चरवाहा कहां है जा मेरा साम्दना कर 'सकेगा ॥ २० । सा सुना पदावा ने रदीस् के विरुद्ध क्या युक्ति किई है श्रीर तेमान के रष्टनेष्टारी के विरुद्ध कीन सी कल्पना किई है निश्चय वह भेड वकरियों के वच्चीं की चमीट से जासा। निश्चय यह चराई को भेड़ वक्ररिया से खाली कर देगा॥ २९। उन के ग्रियने के ग्रव्य से पृष्टिकी कांच चठती श्रीर ऐसी चिल्लाइट मचती का लाल समुद्र लें सुन पहती है। २२। देखी यह उकाय की नाई निकलकर उस प्राग्ना थीर दोसा पर प्रापन पस फैलारगा थीर उस दिन स्दोमी ग्रुरधीरें का मन बननेटारी स्त्री का सा हा जाग्या।

२३। दोनेप्रकृके विषय। इसात् स्रीर अर्पट्की क्षाणा ट्रटी है क्योक्ति उन्हों ने घुरा समाचार सुना दै वे गल गये है समुद्र पर चिन्ता दे वर शान्त नहीं हो सकता ॥२४। दिमार्य्य यस्तरीन दीकर भागने की फिरती है पर कंपकर्षा ने उसे पकड़ा बननेदारी की सी पीई **उस को उठी है ॥ ३५ । छाय यह नगर. यह प्र**शंसाये।उय पूरी की मेरे दर्यका कारण है से खों के इंग जाएगा॥ २६ । सेनाओं के यद्याचा की यह वाशी एँ कि उस में के जवान चौकों में गिराये जाएंगे थीर सब ये। द्वाश्रीं का बालना बन्द दे। साण्या । २०। श्रीर में टॉमेब्स् की शहरपनाइ में स्नाग लगासंगा जिस से वेन्टद् के राजभवन भस्म हो जाएंगे ॥

२८। कोदार्के विषय ग्रीर दासेर् के राज्यों को विषय में जिन्हे बाबेल् को राजा नवूकद्रेग्सर् ने मार लिया यद्दावा ये कहता है कि उठकर केदार् पर चठाई करे। थै।र पूरवियों का नाश करे। ॥ २९ । वे चन को होरे थीर भेड़ सफ़ारियां ले जाएंगे **चन** तबू श्रीर सब बरतन उठाकर उठों की भी शंक से जाएंगे थीर उन सोगो से पुकारको करेगे कि चारीं ख्रीर सम्बद्धी सम्बद्धी ॥ ३०। यद्यावा की यह वाणी है कि हे दासेर् के रहनेहारे। भागी दूर दूर

<sup>(</sup>१) मूल में बाटी की पकड़नेहारी। (२) मूल में यदेन की वदाई से।

<sup>(</sup>१) मूस में कीन नेरे लिये समय ठइराइना ।

मारे मारे फिरो कही जाकर किएके बसे क्योंकि बाबेल के राजा नबूक हेस्सर् ने तुम्हारे विरुद्ध युक्ति बीर करणना कि है है। ३९। यहावा की यह वाबी है कि उठका उस जैन से रहने हारी जाति के लोगा पर चठाई करो जो निहर रहते हैं श्रीर विना कि बार श्रीर श्रीर विवा की वह श्रीर श्रमीगित गाय बैल श्रीर भेड वकरियां लूट में जाशों क्यों कि में उन की गाल के बाल मुडाने हारों को उड़ाकर सब दिशाश्री में तितर विवार कर्या श्रीर चारा श्रीर से उन पर विपत्ति लाकर डालूगा यहावा की यह वाशी है। ३३। श्रीर हासे र गीद डों का वासस्थान श्रीर सदा के लिये उजा है होगा न को ई सनुष्य वहा रहेगा श्रीर न कोई श्रादमी उस में टिकेगा।

इष्ठ। यष्ट्रदाको राजा सिद्क्षिण्याष्ट्को राज्यको षादि में यहीचा का यह वचन यिमेयाह नबी के पास रलाम् के विषय में पहुचा कि, ३५। सेनाम्री का यहे। या यों कहता है कि मै एलाम के धनुप की को उन के पराक्रम का मुख्य कारण है तो डूंगा॥ 🔰। ग्रीर मे बाकाश की चारी स्रोर से बायु बहाकर उन्द्रे चारी दिशासी की स्रोर तितर वितर करगा यहां सो कि ऐसी कोई जाति न रहेगी जिस मे भागते हुए एलामी न खाएं॥ ३०। ग्रीर मे एलाम् को उन के प्रश्नुयों यौर उन के प्राय के खोजियों के साम्दने विस्मित कर्षगा, थ्रीर उन पर भएना कीप भड़काकर विपत्ति डालुंगा श्रीर यद्दावा की यह बाखी है कि मैं तलबार की उन के पीड़े चलवाते चलवाते उन का अन्त कर डालूंगा ॥ <sup>क्द</sup>। श्रीर में रलाम में श्रपना रिहासन रखकर उन के राजा श्रीर छाकिसों का नाश करूगा यदाया को यही वास्ती है। इर । श्रीर यदीवा की यह भी वाको है कि जन्त के दिनों में में एलामू की बन्धुमार्द से लीटा ले मासंगा ॥

पूर्क विल् श्रीर क्रस्तियों के देश के विषय यद्दीवा ने धिर्मयाद्द नत्रों के द्वारा यद्द वचन कहा कि, २। जातियों में

बतायो चौर सुनायो ग्रीर भरता खड़ा करे। सुनायो मत किपाओ कि बाबेल् ले लिया गया बेल् का मुंह काला हा गया मरीदक् बिस्मित दे। गया वावेल् की प्रतिमारं सन्जित दुई धीर उस की बेडील मूरते विस्मित होगई॥३। क्योंकि उत्तर दिशा से एक जाति उस पर चठाई करके उसके देश की चजाइ यद्यां लें। कर देशी कि क्या मनुष्य क्या पशु उस में कोई भी न रह जाएगा सब भागकर चले जारंगे ॥ ८ । यद्दावा की यह वाणी है कि उन दिना में इस्सारली और यहूदा रक स्या श्रास्त्री स्रे रीते हुए श्रपने परमेश्वर यद्वावा की ढूंढने के लिये चले प्रारंगे॥ ५ । वे सिय्योन् की घोर सुद्द किये हुए उस का मार्गपृक्ते श्रीर श्रापस में यह कहते श्रारंगे कि श्राश्रो इम यहोवा के माथ रेसी वाचा बांधकर का कभी बिसर न जाए सदा ठहरी रहे **चस से मिल जारं** ॥

६। मेरी प्रका खोई हुई भेंहें हैं उन के चरवाही ने चन को भटका दिया और पद्याङ्गे पर फिराया है वे पदाड पहाड़ श्रीर पदाड़ी पहाड़ी घ्रमसे घूमते अपने बैठने की स्थान की भूल गई है। । जितनों ने उन्हें प्राया से। उन की खा गये श्रीर चन के सतानेहारों ने कदा इस में हमारा कुछ दोष नहीं क्योंकि यहे। वा जो धर्म का ब्राधार है बीर. **चन को पितरीं का श्राध्य घा उस के विकद्र उन्हों** ने पाप किया है।। 🗷 । बाबेल की बीच में से भागी क्रमृदियों के देश से जैसे छक्तरे भेड छक्तरियों के छग्नु छ हाते हैं वैसे निकल श्राश्रो ॥ ९ । क्योंकि देखा मे उत्तर को देश से बड़ी जातिया की सभारको उन की मगडली बाबेल पर चढा. ले खाजंगा थीर वे उस के विस्ट पांति बांधेरी उसी विशा से बह से लिया साएगा उन की तीर चतुर बीर की से दोंगे उन में से कोई श्रकारथ न जारगा॥ १०। श्रीर कर्यादयों का देश रेसा लुटेगा कि सब लूटनेहारी का पेट भरेगा यद्दीयाँ की यही घार्खी हैं॥ १९। दे मेरे भाग के लूटनेद्वारा तुम की मेरी प्रका पर श्रानन्द करते श्रीर हुलसते हा थार घास घरनेहारी खाँक्या की नाई उक्कति थीर बलवन्त घोड़ी के समान हिनहिनाते

हा, १२ । दस कारत तुम्हारी माता की प्राणा टूटेंगी | तुम्हारी जननी का मुख काला द्वागा फ्योंकि यह सब नातिया में से नीच द्यारी वद नगल थ्रीर मक थ्रीर निर्जल देश दो जाएगी॥ पह। यहीवा के क्रीध के कारण यह देश वसा न रहेगा वद उनाड़ ही उनाड होगा , ना कोई वायेल् के पास से चले से। चांकत होगा ग्रीर उस के सब दुख देखकर ताली वजारगा॥ १४। दे सव धनु-क्योंकि उस ने यदीवा के विरुद्ध पाप किया है। जैसा उस ने किया है वैसा ती तुम भी उस से करे।। १६ । वाबेल् मे से वानेदारा श्रीर काटनेदारा दोने। को नाथ करे। वे दुखदाई सलवार के डर के मारे देश का भाग जार ॥

१०। इहारल् मगाई हुई भेड है सिहा ने उस का भगा दिया है पहिले तो श्रक्रभूर् के राजा ने उस नयूक्केरसर् ने उस की एड्डियों की तीड़ दिया है। पर् । इस कारण इसारल का परमेश्वर सेनाग्रा का यदीया यें। कहता है कि सुने। जैसा मैं ने खण्णूर् के राजा की दर्ख दिया था वैसे ही खब देश समेत वाबेल्के राजा की दर्ख दूगा॥ १९ । थीर मे इसारल् की उस की चराई में फीर लाइगा श्रीग वह क्षमीं ल खीर वाणान् में फिर चरेगा खीर रहीस् के पदाड़ी पर थीर जिलाद में फिर पेट मर खाने पारगा ॥ २०। यदावा की यह घाणी है कि उन दिने। में इसाक्त् का अधर्म ठूठने पर भी पाया न जाएगा क्षेर यहूदा के पाप खोजने पर भी न मिलीगे क्रजीता जिन की में खर्चा स्वयूवाा उन का पाप भी धमा करंगा॥

२१। तू मरातम्। येथ श्रीर पके।द् नगर के निर्याचियो पर चढ़ाई कर मनुष्यों की ती मार डाल श्रीर धन की चत्यानाथ कर यदीवा की यह याकी है कि जी जी ब्राचा में तुक्षे देता हू उन सभी के श्रतुसार कर ॥ २२ । सुने। उस देश मे युद्ध सीर क्त्यानाश का सा शब्द दे। रहा है। स्इ। जी द्यीं हा सारी पृष्टिकी के लोगों की चूर चूर करता था से कैसा काट डाला गया है वावेल् सर्वे जातिया र्धारिया बाबेल् की चारे। खोर उस के बिस्ट्र गांति के बीच में कैसा उजाड़ हो गया है। यह । है बाबेल् बांधा उम पर तीर चलाखी उन्हे रख मत होडा में ने तेरे लिये फन्दा लगाया थीर तू खनजाने उम मे फर भी गया तू ठूठकर यकड़ा गया है क्योंकि तू १५। चारीं खोर से उस पर ससमारी उस ने दार यदीवा से कताहा करता था ॥ २५। प्रमु सेनामीं के मानी उस को कीट गिराये थै।र शहरपनाह काई यहावा ने शस्तो का स्रपना घर रेगलकर स्रपने क्रोध गई क्योंकि यहावा उस से श्रपना पलटा लेने पर प्रगट करने का सामान निकाला है क्योंकि सेनायों है से तुम भी उस से प्रापना प्रापना पलटा ले। के प्रभु यधीया की कस्दियों के देश में एक काम करना है॥ ३६। पृष्टियों की होर से खाखा श्रीन वस की बदारियों की सीक्षी उस की छेर ही छैर वना दे। फ्रीर सत्यानाभ करे। कि उस मे का कुरु रूपने अपने लेगों की छोर फीरे और अपने अपने भी बचा न रहे। ३०। उस में के सब बैला की नाथ करें। वे घात धाने के स्थान में उत्तर आएं उन पर घाय क्योंकि उन के दगड ,पाने का दिन पा पहुंचा है ॥ २८ । सुना वाघेल् की देश में से भागने-रारीं का या बाल सुन पहता है जा सियोन् म यह समाचार देने की दीड़े ग्राते है कि हमारा परमेश्वर यदीघा प्रपन् मन्दिर का पलटा से रहा है ॥ भर । बहुत से बरन सब धनुर्धारियों की बाबेल् के विक्ष एकट्टे करे। उस की चारे। ग्रीर कावनी डाला उस का काई भागकर निकलने न पार उस के काम का वदला उसे देखी जैसा उस ने किया है ठीक बैसा ही उस के साथ करी क्योंकि उस ने यद्दीवा इसारल् के पवित्र के विक्त ग्रीभेमान किया है।। ३०। इस कारण उस में के कवान चौकीं में गिराये जाएंगे श्रीर सब योहायी का बाल बन्ड हो जारगा यदावा की यदी वाशी है॥ ३९। प्रमु सेनामी के परावा की यह वासी है कि है समिसानी में

<sup>(</sup>१) मूल में उन दिनों ग्रीर उस समय में।

<sup>(</sup>१) स्रशेत् यात्यनत यश्चये । (२) स्रशेत्, दश्वयोग्य । (३) मूल में नार हाल खीर उन के पीडे इरन कर ।

है। इर में प्रमिमानी ठीकर खाकर गिरेगा प्रीर कोई उसे फिर न उठाएगा श्रीर में उस के नगरी मे भाग लगालगा थार उस से उस की चारी थार सब कुछ सस्म दो जाएगा।

इइ । चेनाक्षों का यदीवा यें। कदता है कि दसा-रस् बीर यहूदा दोनें। बरावर पिसे पुर है जैार वितने। ने उने की यधुवा किया से। तो उन्हे पकडे रहते है थीर बाने नहीं देते ॥ इ8 । उन का कुडाने-ष्टारा सामधी है सेनायों का बहाया यही उस का नाम दे यद उन का मुकट्टमा भली भांति लखेगा इस लिये कि यह पृथियों की चैन देकर वायेल् के निवासियों की व्याकुल करे ॥ ३५ । यदीया की यद याकी दे कि कमृदियों कीर वावेश के दाकिम परिदत बादि सब निवासियों पर तलवार चलेगी॥ इई । उन बहा बाल बालनेरारी पर तलवार चलेगी बार व मूर्य वनगे उस के यूरवीरा पर भी तलवार चनेगी थीर वे विस्तित हैं। बार्श्ये ॥ इ०। उस मे के सवारे। श्रीर राथिये। पर थीर मय मिले जुले लेगो। पर तलवार चलेगी थार व स्त्री यन बाएंगे उम के भगडारी पर तलवार चलेगी थीर वे लुट वारंगे॥ इदा उच के जलाश्रया पर मूखा पहेगा थीर व मुद्रा काणी क्वेंकि यह खुदी हुई मूरतें से भरा पुत्रा देश है थार वे खपनी भयानक प्रतिमाखा पर यायले हैं ॥ इर । इस लिये निर्जल देश के जन्तु िंचयारी के स्ता मिलकर यहां यसेंगे खार ग्रुतर्मुर्ग रम में वाम करेंगे श्रीर यह फिर चदा ली बसाया न जाग्या न उस में युग युग लों कोई वाम करेगा। ४०। यहाचा की यह बार्की है कि सदाम् श्रीर श्रमाश भार उन के खास पास के नगरा की नैसी दणा परमिश्वर के उत्तर देने से हुई भी वैसी भी वावेल् को भी द्वारोी यद्यां ले। दिन न की ई मनुष्य उस मे रहेगा थै।र न कोई खादमी उस में टिकेगा ॥ ४९। मुना उत्तर दिशा से एक देश के लेश खासे दे श्रीर पृष्यियो की क्रोर में एक यही जाति थीर बहुत में रामा उठकर चठाई करी। 18२। ये धनुष पीर वर्की पकड़े हुग

तीरे विक्ष हूं कीर तीरे देगाड पाने का दिन या गया | हैं वे क्रूर कीर निर्देश है वे समुद्र की नाई गरजेंगे श्रीर घोड़ों पर चढ़े हुए तुक्त वाबेल् की बेटी के विषत् पाति बाधे युद्ध करनेद्वारे की नाई खाएंगे॥ 8३। उन का समाचार सुनते ही बावेल के राजा के राध पांव कीले पढ़ जाते हैं ग्रीर उस की जननेदारी की मी मीई उठी ॥ ४४ । सुने। सिंद की नाई जो यर्दन के खास पास के घने जंगल से सदा की चराई पर चढ़े में उन की उस के साम्दने से कट मगा दूंगा तय जिस की मै चुन हूं उस की उन पर क्रांधिकारी ठद्दराजांगा देखा मेरे तुल्य कीन दे श्रीर कीन सुभ पर सुकट्टमा चलारगा<sup>र</sup> श्रीर वद चरवादा कदां दे हो। मेरा सम्दना कर रुफोगा ॥ ४५ । से। सुने। कि यद्दीवा ने वावेल् के विक्रु का युक्ति किई है ग्रीर कर्वियों के देश के विषद्ध की।न सी करपना किई है निश्चय वह भेड़ यक्तियों के बच्ची की घसीट से जाएगा निश्चय घर सिंह चराइया का भेड यकारियां से खाली कर देशा ॥ ४६ । यायेल् को ले लिये जाने को शब्द से पुष्पियो कांप चठती श्रीर उस की चिह्नादट जातिया में मन पहली है।

> प्र चित्रा ये कहता है कि मे बाबेल् के श्रीर लेव्कामें के रहते-दारी के विष्ठ रक नाथ करनेदारी वायु चलाजेगा॥ २। शीर में बाबेल के पास ऐसे लेगों। की भेलंगा बी उस की फटक फटककर उसा देंगे श्रीर इस रीति उस के देश की सुनमान करेगे श्रीर विवाति के दिन चारी खोर से उस के विषद्ध धारो ॥ ३। धनुर्धारी के विषद्ध धनुर्धारी धनुष चकार श्रीर ग्रपना जी भिलम परिने उठे उसके जवानी से कुछ कामलता न करना उस की सारी सेना का मत्या-नाथ करना ॥ ४ । कस्दियों के देश में लोग मारे दुए थार उस की सहको में हिंदे दुर गिरेंगे॥ ५।

<sup>(</sup>१) मुल में घेरिर चीर रही।

<sup>(</sup>१) गुल में यर्दन की यहाई से। (२) मूल में कीम नेरे लिये समय उत्तरास्मा। (१) प्रधात् मेरे विराधिया का सुदय । यह कम्दिया के देश का एक नाग जान

क्योंकि यद्यपि इसारल् थ्रीर यहूदा के देश इसारल् थीर जगत की अपनी युद्धि से स्थिर किया थीर के पवित्र के विक्षु किये हुर पापी से भरपूर दी उन की त्याम नहीं दिया ॥

६। बाबेल्को बीच से भागी खैर खपना खपना प्रायाय चायो। उस के प्रधान में माशी देशकर तुम भी न मिट जाफी क्योंकि यद यदीवा के पलटा लेने का समय है वह उस की वदला देने पर है। । । वावेल परीवा के राप में सोने का कटोरा ठररा था जिस से सारी पृथियों के साम मतवासे दात चे जाति जाति के लेगों ने उस के दाखमध् में से पिया इस कारण वे वावले हो गये॥ ८। यावेल् पाचानक से लिई धीर नाश किई गई उस के लिये द्वाय द्वाय करे। उस के घावें। के लिये वल-सान ग्रीपधि लाग्रीका जानिये वह चंगी हो सके। र । इस बाबेल् का इलाज करते ते। ये पर बह चर्ती नहीं हुई से। यायो हम उस की तसकर श्रपने श्रपने देश की चले जाएं क्योंकि उस पर किया दुबा न्याय खाकाश वरन स्वर्ग ली भी पहुच गया है।। १०। यद्दीचा ने इसारे धर्म के काम प्राट किये हैं से आखी हम सिप्पीन में खपने परमे-शबर यहीचा को काम का वर्णन करे॥ १९। तीरे यैनी करी कालें यांसे रहा क्योंकि वहीया ने मादी राजायों के मन की जमारा है उस ने वाबेल् की नाम करने की करवना किई है ग्रीर यदीवा का यही पलटा है जो यह खपने मन्दिर का लेगा ॥ १२ । बाबेल्की शहरपनाद् के विकद्व क्रवडा खड़ा करी बहुत परकर बैठाको छात स्त्रानेसारी की वैठाक्री क्योंकि पद्दीवा ने वाचेन् के रहनेहारों के विषष्ठ की कुछ कहा था से खब केरने की ठाना श्रीर किया भी दे॥ १३ । दे यहुत जलाश्रयों के बीच वसी दुई श्रीर वहुत भगडार रखनेदारी तेरा श्रन्त श्राया तेरे लेक की सीमा पहुच गई है। १८। सेनाओं के यहावा ने अपनी ही किरिया खाई है कि निश्का में तुम की उटिड्डियों के समान अनोगनित मनुष्यें से मर दूगा बीर वे तेरे विष्द्र ससकारेंगे॥ १५। उस ने पृथियी की श्रपने सामर्थ्य से बनाया

श्राकाश की श्रपनी प्रयोगता से तान दिया है। गये है तीभी उन को परमेश्वर सेनायों को यदीया ने वह । बय यह बीलता है तब याकाश से चल का यहा शब्द दोता दै यह पृचिवी की होर से जुदरे उठाता थीर वर्षा के लिये विकली वनासा थीर व्यपने भगडार में से पदान निकाल से व्याता दे॥ १०। यय मनुष्य पशु सरीखे ज्ञानरोहत हैं सब सानारी का प्रापनी खादी हुई मूरती के कारक लान्जित दोना पड़ेगा क्योकि उन की ठाली हुई मुर्ति धोखा देनेहारी दें बीर उन के कुछ भी सांस नही चलती॥ १८। ये ते। व्यर्थ सार उट्टे ही के याग्य है कय उन के नाग किये जाने का समय क्षारमा तर्व ये नाग ही देशी॥ १९। घर जा याकुय का निज खंध दे यह उन के समान नहीं यह ता यय का बनानेहारा है और दशरल उस का निज भाग है उस का नाम सेनायों का बहावा है ॥ २०। तू मेरा फरसा धीर युद्ध के द्वियगर ठररा पे सा तेरे द्वारा में जाति जाति का तिसर

वितर करंगा ग्रीर तेरे ही द्वारा राज्य राज्य की नाथ करुगा ॥ २९ । और तेरे ही हारा में मयार समेत घोडों के। टुकडे टुकडे करंगा ग्रीर रची समेत रथ का भी तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े क बंगा॥ २२। और तेरी दी द्वारा में स्त्री पुरुष दोनों की दुकड़े दुकड़े कबंगा थीर सेरे दी द्वारा में यूढे थीर लड़के दोनी की दुकड़े दुकड़े क्या। थीर जवान पुरुष और जवान स्त्री दोना की में तेरे ही द्वारा दुक्त हे दुक्त हे कस्ता ॥ २३ । श्रीर सेरे नी द्वारा में भेड़ वकारिया समेत चरवादे की टुकडे टुकड़े करंगा और सेरे ही द्वारा में किसान श्रीर उस को को है वैका को भी टुकड़े टुकड़े कथा। भार प्रधिपतिया थीर छाकिमां की में तेरे छोद्वारा टुकड़े टुकड़े करा। ॥ २४। थीर घावेल् की धीर सारे कर्दियों की भी में उस सारी द्वराई का बदला दूंगा जी उन्दों ने तुम लोगों के साम्दने सिळीन से किर्द है यदावा की यही वाशी है।

२५। दे नाश करनेदारे पदाङ् जिस के द्वारा (१) मूल में चा के दबह होने के समय।

सारी पृश्चित्री नाम हुई है यहात्रा की यह वासी है कि में तेरे विषद्ध हू थैं।र हाथ बढाकर तुक्ते ढांगीं पर से लुकुका दूंगा थीर जला हुआ पहाड़ वना-कंगा॥ ३६ । श्रीर लीग तुक्त से न ती पर के कीने के लिये पत्थर ले लेंगे श्रीर न नेव के लिये क्यों कि तू सदा उजार रहेगा यहावा की यही वासी है। २०। देश में भगड़ा खड़ा करी जाति जाति मे नरसिगा फूंकी बावेल् के विक्द्व जाति जाति की तैयार करी प्ररारात् मिन्नी थ्रीर प्रश्कुनज् नाम राज्यों को उस के विरुद्ध घुलाग्री उस के विरुद्ध सेनापति भी ठदरास्रो घोडों का शिखरवासी टिट्टियों के समान चानगिनित चका ले याग्रो॥ २८। उस के विकह चातिया की तैयार करे। मादी राजाग्री ग्रीर ग्रीध-पतिया खीर सब हाकिमा उस राज्य के सारे देश की तैयार करे। ॥ २९ । यहावा का यह विचार है कि यह बाबेल् की देश की ऐसा उजाइ करेगा कि उस मं, कोई भो न रद्व जाएगा से। श्रव पूरा द्वाने पर है इस जिये पृथियो कांपती श्रीर दुखित होती है। ३०। वाबेल् के ग्रुरवीर ग्रुहों में रचकर सड़ने की नकारते हैं इन की बीरता जाती रही है और वे यह देखकर स्त्री यन गये हैं कि हमारे वासस्यानी में आग लग गई श्रीर फाटकी के वेग्हें तोड़े गये हैं।। ३९। एक दरकारा टूसरे दरकारे से श्रीर एक समाचार देनेद्वारा दूखरे समाचार देनेद्वारे से मिलने सीर वाधेल् के राजा की यह समाचार देने के लिये दी होगा कि तेरा नगर चारी खोर में से लिया गया, ३२। श्रीर घाट गतुका के व्या द्दा गये श्रीर साल सुखाये गये श्रीर योद्घा घवरा च**ठे हैं ॥ ३३ । क्योंकि इराएल् का परमे**श्वर सेनाग्री का यदीया ये। कहता है कि वाबेल् क्री घेटी दांवते समय के खालदान सरीखी है घोडे ही दिनी में उस की कटनी का काल

इष्ठ। ब्रावेल् के राजा नबूकद्रेस्स्ट्ने मुक्त की खा लिया चीर मुक्त की पीस डाला ग्रीर मुक्त की कूछे

(१) मूल में पाट पकड़े गये। (२) मूल में आग से जलाये

वर्तन के समान कर दिया उस ने मगरमच्छ की नाई मुझ की निगल लिया छीर मुझ की स्वादिष्ठ भी जन जानकर अपने पेट की मुझ से मर लिया उस ने मुझ की वरह्म निकाल दिया है ॥ ३५ । से सियोन् की रहनेहारी कहेगी कि मुझ पर श्रीर मेरे श्रीर पर जी उपद्रव हुआ है से बाबेल पर पलट खाए खीर यहशहेम कहेगी कि मुझ में किये हुए खून का देव कस्दियों के देश के रहनेहारी पर लगाया जाएगा ॥

इदि। इस लिये यहीचा कहता है कि में तेरा मुकट्टमा लडूगा थार तेरा पलटा लूंगा थार उस के ताल की युखाजगा थीर उस की मेति की सुखा द्रुगा ॥ ३० । ख्रीर बाबेल् डीइ ही डीइ ख्रीर गीटहों का वासस्यान होगा थीर लेग उसे देखकर चिकत होंगे छैार ताली वनारंगे छैार उस में कोई न रह जाएगा॥ ३८। लोग एक एग ऐसे गरर्जंगे श्रीर गुरीएंगे जैसे युवा सिंद थीर सिंह के बच्चे महर पर करते है। ३९। पर जब उन की बड़ा उत्साध द्वागा तव मे जेवनार तैयार करके उन्दे रेसा मतवाला करंगा कि छे हुलसकर सदाकी नीद में पहुँगे खीर कभी न जागेंगे यहावा की यही वागी है। 80। मैं उन की भेड़ों के वच्चे। की ग्रीर में हों थीर सकरों की नाई घात करा ट्रंगा॥ ४९। ग्रेमक् कैं वे ले लिया गया जिस की प्रशंसा सारी पृष्यियी पर होती थी से कैसे पकडा गया वाबेल् जाति जाति को बोच की से सुनसान हा गया है। 8२ । बावेल् के कपर समुद्र चक स्नाया है वह इस को बहुत सी लहरीं में डूब गया है। 8३। उस की नगर उत्तर गये थार उस का देश निर्त्तन थीर निर्जल है। गया है उस में कोई मनुत्य नहीं रहता थीर उस से होकर को ई खादमी नहीं चलता ॥ ८४ । मै बाबेल् मे बेल् क्या दग्रह दूंगा थीर उम ने जी कुछ निगल लिया है से उस के मुंह से उगलवासंगा चीर जातियों के लेगा फिर उस की छोर तांता बांध्रे द्वर न चलेंगे ग्रीर बाबेल् की ग्रदर-पनाष्ट्र शिराई जाग्यो ॥ ४५। दे मेरी प्रका उस की

में एक थीर उड़ती बात प्राएशी थीर उस देश मे चपद्रव दुवा करेगा थैंगर दाकिम दाकिम के विक्ट दोगा ॥ ४० । उस की पीहे में घायेल् की खुटी हुई उस को बीच मार डाले जाएंगे॥ ८८। तदा स्वर्ग श्रीर पृथिवी की सारे निवासी वाधेल पर जयजयकार करेंगे क्योंकि उत्तर दिया से नाम करनेटारे उस पर ये मक जाएंगे ॥ चढ़ाई करेगे यद्यावा की यद्यी वागी है ॥ १४ । जैसा सारे देश की लेगा चसी में भार हाले जाएंगे॥ ५०। सुधि ले। ॥

सत्यानाश का वहा के।साइस सुनाई देता है ॥ ५५ । यद्वीवा बाबेल् क्षी नाश ग्रीर उस में का बड़ा कीलाइल एक्ट करता है इस से ४न का कीलाइल मदासागर का सा सुनार्ध देलां है॥ ५६ । बाचेल् पर मी नाग करनेहारे चक आये हैं श्रीर उस के

बीच से निक्रल था थीर थ्रपने प्रपने प्राण की प्रूरबीर पकड़े गये थीर उन के धनुप तीड़ हाले यहीबा के भड़के हुए कीप से बचायी ॥ 8ई। थीर ग्रीर ग्रीर व्योकि यहे।बा बदला देनेहारा ईप्यर है यह जब उड़ती वात उस देश में सुनी जार तब तुम्दारा व्यवप्रय ही पलटा लेगा ॥ ५०। सीर में उस के मन न घवरार थार तुम न डरना एक वरस में तो छाकिमी परिस्ती खिछती वि रईसी थार यूरवीरी एक एड्सी वात खाएगी थार उस के पीड़े दूसरे वरस की ऐसा मतवासा करूंगा कि वे सदा की नींद में पहेंगे ख़ीर फिर न जारोंगे सेनाकों के यदे।या नाम राजाधिराज की यदी वासी है। भूट। सेनाओं का यरोवा यों भी करता है कि वावेल् की चौड़ी मूरता पर दण्ड कर्या। थार उस के सारे देश के लोगों श्रष्टरपनाद नेय से कार्य जग्याी थार उस के कंसे भा मुद काला है। जाग्गा थ्रीर एस के सब लेगा फाटक याग लगाकर जलाये जारंगे थ्रीर उस में राज्य राज्य के लोगों का परिचम व्यर्थ ठएरेगा खीर चातियों का परिश्रम खारा का कीर ये खारता खीर

भूर । यहूदा की राजा सिद्क्षियाह की राज्य की वायेल् ने इसाएल् के लोगों की मार डाला वैसा ही चीचे घरस में सब उस के संग वायेल् की सरायाह सारे देश के लेगा उसी में भार डाले जाएंगे ॥ ५०। भी गया जी नेरियाए का पुत्र थीर मच्छेयाए का चे तलवार से वचे दुर भागों खंडे मत रहा यहावा पाता थीर राजभवन का व्यधिकारी भी या तव को दूर से समरख करें। ग्रीर यस्थालेम् की भी यिर्मयास् नधी ने उस की आजा दिई कि, ६०,। इस सव यातों को को वायेल् पर पड़नेवाली सारी प्र । इसारा मुद्द काला है इस ने ग्रापनी नाम-धराई सुनी है यहावा के प्रियंत्र भयन में की पर-देगी घुसने पाये इस से इसारे मुंद पर सियादी काई हुई है। प्र। इस कारण यहावा की यह वाशो है कि ने तो इस स्थान के विषय यह कहा है कि मे इसे येसे दिन खाते हैं कि मैं चस की युदी हुई मूरतें। रेसा मिटा दूंगा कि इस में क्या मनुष्य क्या पशु पर दग्ड करंगा खार चस की सारे देश में लाग कीई भी न रह जाएगा टारन यह सदा उखाड पड़ा घायल देवतर कराइते रहेगे॥ ५३। चादे बावेल् रहेगा॥ ६३। छैार खब तू इस पुस्तक की पढ़ चुके रेसा कवा बनाया जार कि स्नाकाण से बाते करे तय इसे एक पत्यर के संग्र बांधकर परात् मद्दानद के थीर उस की अंदी गढ़ थीर भी हुठ किये जाएं तीभी योच में फैंस देना ॥ ६४। यीर यह कहना कि यों मैं उसे नाम करने के लिये लोगों की भेलूंगा यहीया ही बायेल् डूब जाएगा थीर में उस पर ऐसी की यह वागी है ॥ ५४ । सुना बाग्रेल् से चिल्लाहरू वियक्ति डालूंगा कि वह फिर कभी म चडेगा ये। का शब्द सुन परता थीर कस्दियों के देश से उस का सारा परिश्रम व्यर्थ ही उहरेगा थार वे थके रहेगे ॥

यहां लें। यिर्मयाष्ट्र के खचन हैं।।

<sup>(</sup>१) मूल में तब देस कीर।

प्र- ज्व शिद्कियाद् राज्य करने लगा तब वह स्क्लीस वरस का था थीर यहश्रलेम् में स्वारह घरस लें राज्य करता रहा उस की माता का नाम ध्रमतल् है जा लिङ्गावासी पिर्मपाइ की बेटी थी॥ २। श्रीर उस ने पर्वापाकीस् के सब, कामें के अनुसार वह किया की यहावा के लेखे हुरा है। इ। से यहावा के काप के कारख यक्त्रालेम् ग्रीर यष्ट्रदा की ऐसी दशा दुई कि अन्त में उस ने उन की खपने साम्हने से निकाला। श्रीर चिद्किया इयायेल् के राजा से वलवा किया ॥ ४॥ से। उस के राज्य के नैावें वरस के दसवे महीने के दस्ये दिन की वावेल् का राजा नवृक्षद्रेस्सर् ने अपनी सारी सेना लेकर यस्थलेस पर चढ़ाई किई श्रीर उस ने उसके पास कावनी करके उस की चारा खोर काठ बनाये ॥ ५ । यो नगर घेरा गया और विद्क्षियाद राजा के ग्यारहवें वरस सी चित रहा ॥ ६ । चौषी महीने के नीव दिन से नगर में महंगी यहां लें वह गर्दकि लेगो। के लिये कुछ रोटो न रही ॥ ७। तय नगर की शहरपनाइ में दरार किई गई श्रीर दोनों मीतों के बीच जा फाटक राजा की बारी के निकट षा उस से सब पेद्धा भागकर रात ही रात नगर से निकल गये थ्रीर खराबा का मार्ग लिया॥ ८। उस समय क्षसदी लीगा नगर की घेरे हुए घे सी उन की सेना ने राजा का पीक्वा किया श्रीर उस की यरी हो के पास के अराधा में जा पकड़ा तथ समकी सारी सेना उस की पास से तितर वितर हो। गई॥ ए। से। वे राजा की पकड़कर इमात् देश के रिव्ला में वावेल् के राजा के पास से गये ग्रीर बहां उस ने उस के दगड की श्राचा दिई॥ १०। श्रीर बाबेल् के राजा ने सिद्कियाध् के पुत्रो की उस के साम्दने छ।त किया ग्रीरयष्ट्रदा के सारे हाकिमों की भी रिव्ला में घात किया। १९। थ्रीर सिर्किय्याद्य की श्रांखीं की उस ने फ़ुड़वा डाला पीर उस की बेडियों से जक डाकर वाबेल्की ले गया फिर वाबेल् के राजा ने उस की दयडगृद मे डाल दिया से। बह मरने की दिन सें। बही रहा ॥

नब्रुकद्रेस्सर् के राज्य के उद्गीसर्व बरस के पांचर्व महीने की दसके दिन की खलादों का प्रधान नूब-चरदान् की खाळेल् के राजा के सन्मुख हाजिर हुस्रा करता था सा यख्यलेस में आया। १३। श्रीर उस ने यहावा को भवन स्रीर राजभवन स्रीर यहमलेम् की सब बड़े बड़े घरीं की खाग लगवाकर फूंक विया ॥ १८। छीर यस्थलेम् की चारीं छोर की सब भ्रद्धरपनाद क्षा कर्युदियों की सारी सेना ने जी ज्ञह्मादीं के प्रधान के संग्रधी ठा दिया॥ १५। थीर कंगाल लेगों से से कितना की थीर जी लेग नगर में रह गये खैं।र जे। लोग वाबेल् के राजा के पास भाग गये थे थैं।र जा कारीगर रह गये थे उन सव के। जल्लादों का प्रधान नष्ट्रवरदान् वधुस्रा करकी ले गया॥ १६। पर विद्वात की कंगाल लेगी में से कितनों की जल्लादों के प्रधान नव्यकादान् ने दाख की बारियों की सेवा ग्रीर किसानी करने की क्वांस दिया॥ १९ । स्रीर यद्दावा के भवन में जा पीतल के खंभे थे क्रीर पाये ग्रीर पीतल का गंगाल की यहीवा के भवन में या उन सभी की कस्दी लाग ताङ्कर उन का पीतल वावेल् का ले गर्ये॥ १८ । श्रीर इांड्रियां फाब्राइयां केंचियां कटोरा ध्रूप-दानों निदान पीतल को थ्रीर सब पात्रों की जिन से लोग सेवा टइल कारते थे वे ले गये। १९ । स्त्रीर तसला करहेां कठे।रियों चांडियों दीवटेा घूपदानें। कीर कटोरीं में से जा कुछ सोने का था से सोने की ग्रीर जा कुछ चांदी का या से चांदी की तूट करके जल्लादी का प्रधान ले गया॥ २०। दोनी खंभे एक ग्रांगल पीतल के बारहा बैल जा पायां के नीचे घे इन सब की ती सुलैमान राजा ने यहीबा को मवन को लिये वनवाया था छीर इन सब का पीतल तील से वाहर था॥ २१। खंभे तो घे उन में से रक रक की कवाई खठारह दाय श्रीर घेरा बारह हाय थ्रीर माटाई चार श्रंगुल क्षी घी वे ता खाखले थे ॥ २२ । स्नीर एक एक की कंगनो पीतल की थी एक एक कार्गी की कंवाई पांच हाथ की घी स्रीर उस पर चारीं श्रोर जाली श्रीर श्रनार जी बने घे १२। फिर उसी ब्ररस स्रथीत् ब्राबेल् के राजा सा सब पीतल के थे॥ २३। स्नीर कंगनियों की

के जपर चारों छोर एक का जनार घे। २८। छै।र जहारी के प्रधान ने सरायाह महायातक श्रीर उस के नीचे के याकक सपन्याद और तीनें हेवड़ीदारीं की पक्षड़ लिया।। २५। श्रीर नगर में से उस ने रक खोला पक्रह लिया जा याद्वाची के जपर ठहरा था थीर की पुषप राजा के मन्मुख रहा करते थे दन में से सात जन जी नगर में मिले श्रीर सेनापति का मुन्धो को साधारण लोगों की सेना में भरती करता था श्रीर साधारण लेगों से से साठ एसप हमात् देश के रिव्ता में ऐसा मारा कि वे मर गये। सा यहूदी प्रपने देश से अधुर दाकर गये॥ २५। रहाये बरस में नवू कड़ेरसर् यस्थासेम् से जाठ सा बतीस कि जीवन भर लगातार बना रहा ह

चारी असंगा पर क्रियानवे अनार वने थे से जाली | प्राशियों की से गया ॥ ३०। फिर नवूकद्रेस्मर् के राज्य कि तेई सर्वे वरस में जलादों का प्रधान नव बरदान सात की पैतालीस यहूदी प्राणियों की बंधुर करकी ले गया से सब प्राणी मिलकर चार एकार क्र के। हर ॥

३९। फिर यहूदा के राजा यहायाकीन की अधु-याई के सैतीसवें घरस में श्रर्थात् विस घरस मे वावेल् का राजा श्वील्मरीदक् राजगद्दी पर विराज-मान हुआ उसी के बारहर्व महीने के पश्चीसवे दिन की उस ने पहुदा के राजा यद्देग्याकीन की सन्दी-गृह से निकालकर यहा पद दिया, ३२। श्रीर उस को नगर में मिले, २६। इन सब की जल्लादी का यें मधुर मधुर ययन कप्टकर की राजा उस के संग प्रधान नव्रवरदान् रिव्सा में वावेस् के राजा के वावेस् में वधुए ग्रं उन के सिंदासना से उस के पास ले गाया ॥ २० । तथ वाबेल् के राजा ने उन्हें विष्टासन की प्रधिक कैवा किया, इह । ग्रीर उस के वन्दीगृष्ट के वस्त्र वदला दिये ध्रीर वद जीवन भर नित्यँ राजा के चन्मुख भे।जन करने पाया॥ शिन लेकों की नद्रक्रदेखर् बंधुर करके ले गया है। और दिन दिन के खरच के लिये बाधेत् के दतने है अर्थात् उस के राज्य के सातवें अरस में तीन राजा के यहां से नित्य उस का कुछ मिलने का हकार तेईस यहूदी ॥ २९। फिर अपने राज्य की थठा- प्रवन्ध हुआ थार यह उस की मरने के दिन ली उम

### विलापगीत।

## १. जी नगरी लेगों से मरपूर थी

सा क क्या ही विधवा सी बक्तेली वैठी हुई है को नितियों के लेखे बड़ी थीर प्राती में रानी थी ये। अब क्या ही कर देनेहारी है। गई है॥ र । यह रात की फूट फूटकर रोती है उस के श्रांसू गाली पर ठलकते हैं

- चम की सब यारी में से कोई पाव उस की शांति मधी देता
- वस के सब भिन्नों ने उस से विश्वासद्यात किया श्रीर शतु वन गये हैं॥
- इ। यष्ट्रदा दुख श्रीर कठिन दासत्य से बचने की लिये परदेश चली गई
- पर अन्यकातियों में रहती हुई चैन नहीं पाती

- इस के सब खदेड़नेशरों ने उसे घाटी में पकड़ लिया ॥
- ह। वियोज् के मार्ग विलाप कर रहे हैं इस तिये कि नियत पद्यों में कोई नहीं खाता
- वस को सय फाटक सुनशान पहें दै वस की। याजक कद्दरते है
- दस की कुमारियां शोकित दें और वह आप कठिन दुख भाग रही है।
- ५। उस के देशि प्रधान हो गये उस के शत्रु भाग्यवान हे
- क्यों कि यदाया ने उस के बहुत से स्रपराधी के कारण उसे दुधा दिया
- वस के वालवत्ती का शत्रु हांक हाककर वन्धुबाई में से रापे ॥
- **६। क्रीर सिण्योन् की पुत्री का सारा प्रसाप**। जाता रहा
- उस के दाकिस ऐसे दरियों के समान दे। गये का कुछ खराई नहीं पाते
- थीर सदेहनेदारी के साम्दर्न से यलशीन दाकर भाग गर्व है ॥
- १। यस्यालेम् ने इन दुख खीर मारे मारे फिरने के दिनों में
- ग्रपनी मय मनभाधनी वस्तुएं की प्राचीन काल से उस की बनी थीं समरण किई दे
- बय उस के लोग दे हिया के दाय में पहे श्रीर **चस का कोई सदायक न रदा**
- तय उन द्रोहियों ने उस की उसड़ा देखकर ठट्टा किया ॥
- ८। यरशलेम् ने यसा पाप किया इस लिये वद क्षगुद्ध वस्तु धी ठहरी
- वितनं इस का प्यादर करते थे से उसे सुच्छ जानते हैं इस लिये कि उन्हों ने उस की मंगी देखा
- का यह कदरती हुई पीके का फिरी जाती है। र । उस की श्रशुद्धता उस के घम्ल पर दें उस ने बपना यनासमय समरया न रक्खा था

- मेरे विस्तृ वहाई मारी है॥ १०। द्रोहियों ने उस की सब मनभावनी स्वस्तुको
  - पर हाच बकाया है प्रान्यज्ञातिया जिन के विषय हूने प्राचा दिई।

दस लिये वह छद्भुत रोति से पद से उतारी गई

से यहे। वा मेरे दु.ख पर दृष्टि कर ऋषे कि शशुने

ग्रीर कोई उर्दे शांति नही देता

- घो कि वे मेरी सभा में भागी न दोने पाएं उन की उस ने अपने परिवत्रस्थान ही में छुसी
- हुई देखा है ॥ १९। उस के सब नियासी कदरते हुए भाजनवस्तु हुड़ रदे दे
- उन्दों ने की में की ले आने के लिये अपनी मनभावनी यस्तुरं वेचकर भाजन लिया
- देयदे। वा दृष्टिकार थ्रीर ध्यान से देख क्यों कि में तुळ्डे हो गई हूं॥
- १२। दे सब बटोहियों क्या इस बात की तुम्हें कुछ चिन्ता नही
- दृष्टि करके देखे। कि जो पीडा सुक्त पर पड़ी है थीर भ्हावा ने कीप भडकने के दिन मुक्ते ਇई ਏ
- उस के तुल्य थ्रीर पीड़ा कदा॥
- १इ। जपर से उस ने मेरी छोड्डियों में स्नाग सगार्द है थीर वे उस से भरम हो गई
- उस ने मेरे पैरां के लिये जाल लगाया श्रीर सुक को उलटा फेर दिया
- उस ने ऐसा किया कि मै कोड़ो हुई थीर राग से लगातार निर्वल रहती हूं॥
- **98। उस ने ज़ूर की रिस्पेंग की नार्द्र मेरे** श्रपराधीं की श्रपने द्वाच से कसा है
- उस ने उन्हें घटकर मेरी ग्रार्टन पर चढ़ाया श्रीर मेरा यस घटाया
- जिन के नाम्बने में खड़ी नहीं हो समती उन्हीं के व्यथ में प्रभुने मुक्ते कर दिया है।
- १५। प्रभुने सुभा में के सब पराक्रमी पुरुषे की तुच्छ खाना
- उस ने नियस पर्य का प्रचार करके लेगों के।

(१) वा स्त्री।

मेरे विरुद्ध झुलाया कि मेरे जवानी की पीछ डार्ल

प्रभुने यदूदा की कुमारी कन्या की कील्हू में पेरा है॥

पद्दा क्षन व्याता को कारख में राती हूं मेरी आंखीं से खांसू की घारा बहती रहती है

क्योंकि जिस शाित देनेहारे के कारण मेरे जी में जो आता था से मुक्त से दूर ही गया

मेरे लड्कोबाले अकेले केन्ड्रे गये इस लिये कि शत्रु प्रवल हुआ है॥

पछ । विय्योन् हाथ फैलाये हुए है उस की कोई श्रांति नहीं देता

यद्वीवा ने याकूब के विषय में यद्व श्राज्ञा दिई है कि उस की चारी श्रीर के निवासी उस के देखी हो जाएं

यस्थालेम् उन के स्रीच अशुद्ध स्त्री शी दे। गई है॥

१८। यहीवा तो निर्देश है क्योंकि में ने उस की बाद्या का उन्नंघन किया है

हे सब लोगे। सुने। ग्रीर मेरी पीडा की देखे। मेरे कुमार श्रीर कुमारियां वन्धुन्नाई में चली गई हैं॥

१९। में ने अपने यारा क्षेत्र पुकारा पर उन्हों ने सुक्ते घोखा दिया

सब मेरे यासक थीर पुरानिये भारानयस्तु इस सिये ठूठ रहे थे कि साने से उने की की मे स्त्री थाए

तव नगर ही में उन का प्राय कूट गया ॥

२०। हे यहावा हाष्ट्रिकर क्योंकि में सकट में हू मेरी अलाड़ियां रेठी काती है

मेरा दृदय उत्तट गया कि मै ने बढा अलखा

वापर तो में तलवार से निवंश होती हू थी। घर में मृत्यु विराज रही है।

रप । उन्देश में भुना है कि मैं कहरती हूं मुने कोई शांति नहीं देता

मेरे सब शत्रुकों ने मेरी विपत्ति का समाचार

सुना चै वे इस कारख हार्यित छा गये कि तू ही ने यह किया है

पर जिस दिन की चर्चा तू ने प्रचार कारके किई चस को तू दिखा भी देगा तब वे मेरे सरीखे हो जाएंगे॥

२२। उन की सारी दुष्टता की श्रीर दृष्टि कर श्रीर जैसा तूने मेरे सारे श्रपराधी के कारण मुक्ते दण्ड दिया वैसा ही उन की भी दण्ड दे

क्योंकि में बहुत ही कहरती हूं छीर मेरा हृदय रोग से निर्वत है।

२. प्रभु ने सिय्ये। न की पुत्री का क्या ही यापने के। प के बादल से छांप दिया

चस ने इसारल् की श्रीमा की श्रीकाश से धरती पर पटक दिया

थीर काप करने के दिन अपने पायों की चीकी का समस्य नहीं किया।

२। प्रमु ने याकूख की सब विस्तिया की निटुरता से निगल लिया

उस ने रीय में श्राक्षर यहूदा की पुत्री के हुठ गड़ों की ठाकर मिट्टी में मिला दिया

उस ने चािकसों समेत राज्य की अपाँचन्न ठइ-राया है॥

३। उस ने भडके हुए कीए से इसारल् के सींग की जह से काट डाला

उस ने शत्रु का साम्हना करने से श्रापना दहिना हाथ सींच लिया

खीर घारों खार मस्म करती हुई ली की नाई याकूब का जला दिया है॥

४। उस ने भन्नु वनकर धनुष चकाषा यह वैरी वनकर दिहना द्वाच वकाये दुए खड़ा हुआ

श्रीर जितने हों हो सनभावने ये सब की घात किया

<sup>(</sup>१) मूल में सारे सींग की।

सिम्पोन् की पुत्री के तंत्र पर उस ने आग की नाई प्रपनी जलबलाइट भड़का टिई है॥ -

भा प्रमु श्रनु वन गया उस ने इसारल् की निगल लिया

उस को सब भएली को उस ने निगल लिया उस को हुड़ गड़ों को उस ने बिगाड़ डासा स्रोर यहूदा की पुत्री का रोना पीटना बहुत बढ़ाया है॥

ई। छीर उस ने प्रयना मयहप धारी में की मचान की नाई घरियाई से गिरा दिया अपने मिलापस्थान को उस ने नाथ किया यहादा ने सिध्योन् में नियत पर्व थीर विषाम-दिन दोना को विसरधा दिया

थीर भ्रापने भडके पुर कीप से राजा थीर पाचक दोनों की तिरस्कार किया है॥

। प्रमु ने थपनी येदी मन से उतार दिई थीर
 थपना पवित्रस्थान थपमान के नाथ तजा

उस के सदलों की भीता की उस ने शत्रुषों के यश में कर दिया

यद्दीया की भवन में उन्हों ने ऐसा कीलाइल मसाया कि माना नियत पर्य का दिन था॥

पदीया ने सिप्पोन् की सुमारी की शहर पनाह तोड डालने की ठाना था

से। उस ने होरी हाली श्रीर श्रवना द्वाघ नाम करने से नहीं सींच लिया

थीर कोट चीर शहरपनाद दोनों से विसाप कराया वे दोनों एक साथ गिराये गये हैं॥

ए। उस के फाटक मूमि में धर गये हैं उस ने उन के बेंड्रों की तीडकर नाण किया

उस का राका श्रीर श्रीर दाकिम श्रन्यजातियां मंददने से व्यवस्थारित द्वागये दे

भीर उस के नवी यद्दोवा से दर्शन नहीं पाते॥ ९०। सिय्योन् की पुत्री के पुरनिये भूमि पर चुपवाप बैठे दें

उन्हों ने अपने सिर पर धूल उडाई सीर ठाट का फैंटा बांधा है यच्यलेम् की कुमारियों ने स्नपना स्नपना विर भूमि लें। कुकाया है॥

99 । मेरी आंखें आसू वहाते बहाते रह गई मेरी अन्तिहिया ऐठी जाती हैं

मेरे लोगों की पुत्री के विनाश के कारण मेरा कलेजा फट गया

क्यों कि यद्वे बरन दूर्धा पड़ित वद्वे भी नगर के चैं कों में मुर्कित देश ते दें॥

१२। वे अपनी अपनी मा से कदते हैं अज़ थीर दाखमधुक हां हैं

वे नगर के चौको में घायल किये हुए मनुष्य की नाई मूर्कित होकार

अपने अपने प्राय की अपनी अपनी माता की गोद में होड्ते दें॥

१३। देय बशलेम् की पुत्री मै तुमा से क्या कडूं मै तेरी उपमा किस से दूं

दे सिय्योन् की कुमारी कन्या में कीन सी यस्तु तेरे समान ठदराकर तुभी शान्ति दूं

क्यों कि तेरा दुःख समुद्र सा श्रापार है तुमी कीन चंगा कर सकता है॥

98। तेरे निवयों ने दर्शन का दावा करके तुभा से व्यर्थ फीर मूर्खता की वाते कही भी

थीर तेरा श्रधर्मि प्रगट न किया था नहीं ते। तेरी वन्धुयार्श्वन होने पासी

चन्दों ने तेरे लिये ध्यर्थ के भारी बचन खताये हैं जो देश से निकाल दिये जाने के कारण दुर दे॥

१५। सब बटोही तुम पर ताली पीटते हैं वे यमण्डेस् की पुत्री पर यह कदकर ताली वजाते चीर चिर दिलाते है कि

क्या यह यह नगरी है जिसे परमसुन्दर ग्रीर सारी पृथियी के दर्प का कारण कदते थे #

प्हां तेरे सब शतुषों ने तुक्त पर मुंद्द फैलाया है वे ताली वजाते थीर दात पोसते है वे कहते है कि हम समें निगल गये हैं

खिस दिन की इस बाट जोइते थे से ता यही है वह इस की मिल गया **इस** उस की देख चुके हैं।

99 । यद्योधाने की कुछ ठा**नाचा से** किया भीदै

ला यचन यह प्राचीन काल से कहता आया सेर्ड उस ने प्रराक्तिया

इस ने निठुरता से तुमी का दिया

थीर शत्रुकों की तुम पर खानन्दित किया

श्रीर तेरे द्रोहियों के सींग की कंचा किया है।। १८। वे प्रसुकी खोर तन मन से चिल्लाये हैं

४-। व प्रमुक्षा आर तन मन च । चहाय इ हे सिय्योन् की कुमारी की शहरपनाइ ग्रपने

श्रां सूरात दिन नदी की नाई बहाती रह तिनक भी विधाम न लेन तेरी श्रांख की पुतली

धम चार ॥

१९। रात के पहर पटर के आदि में चठकर

प्रभुक्ते सन्मुख श्रापने मन की खातों की धारा खाधै

तेरे जी बालबच्चे रक रक सड़क के सिरे पर भूख से मूर्कित हो रहे है

उन के प्राय के ।निम्त अपने दाध उस की ओर फैला॥

२०। हे यहीवा दृष्टि कर श्रीर ध्यान से देख कि तू ने यह सब दु:ख किस की दिया है

क्या स्त्रियां श्रापना फल अर्थात् श्रापनी गोविष् के विज्ञी की खा हालें

षे प्रमुख्या याजक खाँर नहीं तेरे पवित्रस्थान में घात किये जारं॥

२१ । सहकों में लडको पीर खूके दोनी मूर्मि पर पड़े हैं

मेरी कुमारियां श्रीर सवान लेगा तलवार से गिरे तू ने कीप करने के दिन उन्हें घात किया तू ने निहुरता के साथ वध किया॥

दर। तू ने नियत पर्व की भीड़ के समान खारी कीर से मेरे भय के कारकों की खुलाया है ख़ैार घटें। या के काप के दिन न ता की के भाग निकला ख़ैार न की के यच रहा है

जिन को में ने शोद में लिया खीर पीम पासकर बढ़ाया था नेरे शतु ने उन का अन्त कर हाला है॥

#### ३. जुस के रीप की छड़ी से जी दुःख भेगानेदारा है बद्दी पुस्प में हूं॥

२। मुक्त की वह ले जाकर रजियासे में नहीं ग्रांधियारे ही में चलाता है॥

३। मेरे ही विष्द्व उस का दाय दिन भर वार वार उठता है।

8 । उस ने मेरा मांस श्रीर चमड़ा गला दिया श्रीर मेरी एड्रियों की तोड दिया है ॥

ध । उस ने मुक्ते रोकने के लिये केट यनाया श्रीर मुक्त क्रो कठिन दुखें श्रीर श्रम से घेरा है ।

ई। उस ने मुक्ते खहुत दिन के मरे हुए सागी के समान श्रम्बेरे स्थाना में बसा दिया॥

 । मेरी चारी खार उस ने बाइा बांधा इस से में निकल नहीं सकता उस ने मुझे भारी सांकल से खकडा हैं।

। फिर जब में चिल्ला चिल्लाके दोदाई देता हूं
 तब बढ़ मेरी प्रार्थना नहीं सुनता ॥

र। मेरे मार्गी की उस ने गढ़े हुए पत्यरी से बिका मेरी इगरी की उस ने टेड्ने किया है।

१०। वह मेरे लिये घात में वैठे वुर रोक्ट सीर ठूका लगाये हुए सिंह के समान है ॥

991 वस ने मेरे मार्गी की टेटा किया वस ने मुक्ते फाड़ डाला उस ने मुक्त की उजाड़ दिया है ॥

१२। उस ने धनुष चकाकर मुझे श्रपनी सीर का निणाना ठदराया है।

पड़। उस ने खपनी तीरों से मेरे गुर्दी की बेध दिया है।

98 । मुक्त पर मेरे सब लोग इंसते श्रीर मुक्त पर सगते गीत दिन भर गाते हैं॥

<sup>(</sup>१) भूल में अपना प्रदय जल की भाई उदहेस ।

<sup>()</sup> नूस में ह्येमी।

<sup>(</sup>१) मूल में हयेली। (३) मूल में उलटता। (३) मूल में विष। (३) मूल में नेरी साकल मारी किएँ।

- १५। उस ने मुक्ते क्रांठिन दुख से भर दिया श्रीर नागदै।ना पिलाकर तृप्त किया है॥
- १६। थ्रीर उस ने मेरे दांतीं की कंकरी से ते। इ डाला ख़ीर मुभे राख से ठाप दिया है॥
- प्रिंगर तू ने मुक्त को मन से चतारके कुणल
   से रिवत किया है मुक्ते कल्याय विसर गया है॥
- १८। श्रीर में ने कहा कि मेरा बल नाग्र हुआ श्रीर मेरी जी स्नाशा यदीक्षा पर घी से टूट गई है।
- १९। मेरा दुख श्रीर मारा मारा फिरना मेरा नगरीने श्रीर श्रीर विष का पीना स्मरण कर॥
- २०। मैं उन्हें भली भांति स्मरण रखता हू इस से मेरा सीव ठणा साता है॥
- २९। इस का स्मरण करके में इसी के कारण काणा रक्ष्या॥
- २२। इस मिट नहीं गये यह यहावा की सहा-करणा का फल है श्योंकि उस का,दया करना बन्द नहीं हुआ।
- २६। बद भार भार की नई दाती रहती है तेरी सञ्चार्क बड़ी ता है॥
- २४। मैं ने मन में कदा दै कि यदीवा मेरा भाग है इस कारण में उस से खाशा रक्ष्या।।
- २५। जो यद्यावा की वाट जी हते छै।र उस के पास जाते हैं उन के लिये यद्यावा भला है॥
- २६ । यदेष्या से उद्घार पाने की श्राधा रखकर - खुपचाय रहना भला है ॥
- २०। पुष्प के लिये जवानी में ज़ूखा उठाना भला है॥
- रद्ध यह जानकर श्रक्तेला चुपचाप बैठा ग्हे कि उसी ने सुक्ष पर यह बेक्क डाला है॥
- २९ । वट यद्य कद्यंतर खपनी नाक भूमि पर राहे। , कि क्या जानिये कुछ खाशा हो ॥
- ३०। यह अपना गाल अपने मारनेहारे की छोर फेरे चौर नामधराई से बहुत ही भर जार ॥
- (1) मूल में कहुबाइटों से। (२) मूल में श्रीर की जीय। (२) मूल में यह ग्रापना मुद्द मिट्टी में देवे।

- ३९। क्योंकि प्रभु मन से सदा उतारे नहीं रहता॥ ३२। चारे वह दु.ख भी दे तीभी अपनी करका की बहुतायत के कारण, वह दया भी करता है॥
- ३३। क्योंकि वह मनुष्यां को अपने मन से न तो दखातान दुःख देता है।
- ३८ । पृथियो भर के बन्धुकों की पांच के तसे दल दासना,
- ३५। किसी पुरुष का इक परमप्रधान के साम्दने मारना,
- इदं। थ्रीर किसी मनुष्य का मुक्रद्वमा विशासना इन तीन कामी की प्रमुदेख नही सकता॥
- ३९। जब प्रमुने स्नाचान दिई हा तब कीन है कि की बचन कहे से पूरा हो॥ , ः
- इद । विपत्ति श्रीर कल्यांग क्या देनों परमप्रधान की श्राज्ञा से नहीं होते ॥
- इर्र। जीता मनुष्य क्यों कुंडकुडार पुरुष श्रपने पाप के दण्ड की क्यों द्वरा माने॥ -
- 80। इस खपनी चालचलन की ध्यान से परखें शीर यदीवा की खोर फिरें॥
- 89 । इस स्वर्गवासी ईश्वर की ग्रीर हाथ फैलाएं ग्रीर मन भी लगाएं ॥ 📝
- 8२ । इस ने तो अपराध श्रीर अलका किया है ग्रीर तूने कमानदीं किई।। ,
- 8३। तेरा कोप इम पर भूम रहा तू इमारे पीहे पड़ा सूने विना तरस खाये ,घात किया है॥
- 88। तूने अपने को मेध से घेर लिया, दै कि ा प्रार्थना, तुभा लीन पहुच सको॥
- 84 । तूने इम को जाति जाति के लेगों के न योच कुडा कुर्कुट सा उद्दराया है ॥
- ४६। इमारे सब शत्रुको ने इम पर प्रपना श्रपना सुद्द फैलाया है॥
- 89 । भय खेर गड़हा उजाड़ खेर विनाश ये ही हमारे,भाग हुए हैं॥
- 85 । मेरी आंखों से मेरी प्रजाकी पुत्री के विनाश के कारण चल की धारारं वह रही हैं॥
- 8( ) मेरी ब्रांख से ब्रांसू तब लें। लगातार बद्दते रहेंगे,

५०। खब सी यहावा स्वर्ग से मेरी खोर न देखे॥ ५९। खपनी नगरी की सब स्त्रिया का दास

देखने से मेरा दु ख बढ़ता है।

५ भरे के अकारण शत्रु हैं उन्हों ने चिड़िया
 का सा मेरा अहर निर्देशता से किया॥

ें भुर्के। चंन्हें। ने मुक्ते ग्राइटे में खालकर मेरे खीवन का खन्त कर दिया थीर मेरे जगर पत्थर हाला है॥

98। जल मेरे सिर पर से वह गया में ने कहा मै नाग्र हुआ।

प्रभू। हे यहे।वा गहिरे गहहे से हे में ने तुक्त हे प्रार्थना कि ई है।

ध्रः । तूने मेरी सुनी घी मे जी दोहाई हांफ हांफ-कर देता हू उस से कान न फोरे ले ॥

40 । जिस दिन में ने तुमी पुकारा रसी दिन तू ने निकट स्नाकर कहा मत हर॥

भूद। हे प्रभु तूने मेरा मुकड्नमा सरकार मेरा प्राच क्या लिया है॥

भर्ष । द्वे यद्योवा जो अन्याय मुक्त पर दुव्या से। तू ने देखा है से। तू मेरा न्याय चुका ॥

६०। उन्हों ने की पलटा मुक्त से लिया छीर की करपनारं मेरे विकट्ट किई से भी तू ने देखी हैं॥

६९। दे यहीवा वे की निन्दा करते थ्रीर सेरे विष्कु जितनी कस्पनार्ग करते हैं,

दे । मेरे विरोधियों के वचन भी छीर की कुछ वे मेरे विक्त लगातार सेचित हैं से तू ने सना है।

दंड। उन का चडना बैठना ध्यान से देख वे मुक पर लगते हुए गीत गाते हैं॥

६८। चे यरीवा तू उन के कामी के अनुसार उन की अवला देगा॥

६५ । तुं उन का मन सुन्न कर देशा उन के लिये किने साम का कही कल देशा ॥

६६ । तू उन की कीप से खदेश खदेशकर यहावा की घरती पर से विनाश करेगा ॥

8 स्माना क्या ही खोटा' हो गया है अत्यना खरा सेना क्या ही बदल गया है

पवित्रस्थान के पत्थर ते। एक एक सहक के विरे पर फैंक दिये गये हैं॥

२। सिय्योन् के उत्तम पुत्र वो कुन्दन के तुल्य दे

से सुम्हार की वनाये दुर मिट्टी की घड़ों की समान बया ही तुन्व गिने गये हैं ॥

३। ग्रीदिंदन भी चन लगाकर खपने बच्ची की पिलाती है

पर मेरे लेशों की छेटी धन के शुतर्मुशों के सुख्य निर्देय है। गई है।

४। दूर्घापरयं यद्वीं की जीभ प्यास के मारे तालू में विषट गई

बालबच्चे राटी मागते है पर कोई उन की नही देता।

५। जो यागे स्वादिष्ट भीजन खाते ये से प्रव यहकी में विकल फिरते हैं

क्षा लादी रंग के यस्त्र में पसे ये सा पूरी पर साटते दें।।

६। फीर मेरे लोगों की खेटी का फाधर्म खदीम् के पाप से भी खांधक ठहरा

वी किसी के शाय डाले विना त्रय भर में उलट गया।
। उन के नाजीर् दिम से भी निर्मल सीर दूध

से ग्राधिक एडजल घे

उन की देह मूंगों से खाँधक लाल श्रीर उन की सुन्दरता नोलमांग की सी थी॥

द। पर श्रव उन का इप यन्धकार से भी श्रधिक काला है वे सड़कों में चीन्हे नहीं चाते

वन का चमरा इडियों में सह गया वह ती लक्करी

र । तलवार को मारे दुए मूख को मारे हुखी से 'कम दुःखी हैं

<sup>(</sup>१) मून में मेरी भाख मेरे मन की दु स देती है। (२) मूस में खिया। (३) मूल में होता।

<sup>(</sup>१) मूल में प्राकाय के तले से। (२) मूल में फीके रंग का। (३) मूल में बेटें। (৪) मूल में पूरा की गले सगाते हैं।

क्योंकि इन का प्राय तो खेत की उपज विना मुख के मारे भूरता जाता है।

१०। दयालु स्त्रियों ने अपने अञ्चों को अपने ही . इ।या सं निकाया है

मेरे लोगो के विनाश के समय वे हो उन का माद्वार हुए ।

११। यहाथा ने खपनी पूरी जलजलाएट प्रगट किई उस ने शपना क्रीप बहुत ही भड़काया

थीर सिय्योन् में ऐसी याग लगाई है जिस से उस की नेय तक भस्म हा गई है।

१२। पृष्पियो का कोई राजा या जात का कोई रहनेहारा इस की प्रतीति कभी न कर सकता था

कि द्रोची थै।र शत्रु यस्थलेम् के फाटकों के भीतर घुषने पारंगे॥

१६। यह उस के निविया के पापा श्रीर उस के ायाजकों के अधम्म के कामी के कारण हुआ है क्यों कि वे उस के वीच धर्मियी का ख़न े। करते खाये ॥

98। प्रव वे सहकों में ग्रंधे से मारे मारे फिरते भीर माने। लोष्ट्र की बीटा से यहां ला श्रशुद्ध है

कि को इं उन के धस्त्र नहीं, कू सकता।

१५। लेगा उन की पुकारते हैं कि रे श्रशुद्ध लेगी घट जाखो इट जाखो इम की मत कुछो

जय वे भागकर मारे मारे फिरने लगे तब ग्रन्थ-जाति को लोगों ने कहा ये आगे की यहां िकने न पाएंगे ॥

<sup>१६</sup>। यहावा ने श्रापने प्रताप से उन्हें तितर वितर किया बद्द उन पर फिर दया दृष्टि न कारेगा

न तो यासकों का सन्मान न पुरनिया, पर आहुक - अनुग्रह किया गया ॥

ं १७। हमारी बांखे सदायता की बाट व्यर्थ जाहते जोहरी रह गई हैं

इस ऐसी एक जाति का मार्ग जगातार देखते षाये हैं जो खचा नहीं सकती॥

१८। वे लोग इसारे पोक्टे ऐसे पडे है कि इस श्रपने नगर के चौकों में भी नहीं चल सकते ष्टमारा अन्त निकट आया-इमारी आयु पूरी हुई हमारा अन्त आ गया है।

१९ । इमारे खदेडनेहारे श्राकाश के उकाकी से भी अधिक वैग चलते घे .-

वे पहाड़ों पर इमारे पीक्वे पहे बीर जंगल मे इसारे लिये घात लगाते थे॥

२०। यहीवा का श्रीभीवक्त की हमारा प्राव था थीर जिस के विषय- इस ने सोचा था कि श्रन्यजातियों के बीच हम उसी के कत्र के नीचे जीते रहेगे

ये। उन के खोदे हुए गड्दों में पकड़ा गया॥ २९। हे एदोम् को, पुत्री तू जी ऊर्च, देश मे रहती है इपित थार ब्रानन्दित रह

पर कठोरा,तुक लों भी पहुचेगा और तुरमत-वाली देवितर अपने की नगी करेगी ॥

२२। हे सिय्योत् की पुत्री, तेरे अध्यम्में का फल भुगत गया बहात्सी, फिर बंधुकार्य में न जाने देगा

हे एदे। स्, की पुत्री वह तीरे स्रधानी का दाव्ह देगा श्रीर तेरे पापें का प्रगट करेगा ॥

प्रे यहोवा स्तरण कर कि हम पर क्या क्या बीता है

हमारी श्रोर हृष्टि करके हमारी नामधराई की देखा

२। हमारा भाग परदेशियों के हमारे घर उपरी लोगों के हा गये हैं। ३। इम अनाथ और वपमुर हो गर्य ,इमारी मातारं विधवा सी पुर्द है ॥ - 4 8 । इस पानी मोल लेकर पीते हैं इम को सकडी-दाम से मिलती है॥

<sup>ं (</sup>१) 'मूल ने इमारे नवनी का प्राणे। '(२) मूल ने की

<sup>(</sup>१) मूल में उदेला।

प्रांखदेइनेहारे हमारी गर्दन पर ट्रट पहे हैं इस थक गये थीर हमें विधास नहीं मिलता ॥ ६। इस सिख के ब्राधीन है। गये भीर ध्रश्र्ष को भी कि पेट भर सके। । इमारे पुरखाओं ने पाप किया थीर काते रहे चीर इस की उन के अधर्म के कामें का मार त्रमाना परा ॥ ८। इसारे कपर दास श्रधिकार रखते है उन के हाथ से कोई हमें नहीं कुड़ाता ॥ र । इस उस तलवार के कारण जी जगल मे चलती है प्राच जीविम में डालकर प्रपनी भीजनवस्तु ले खाते है ॥ १०। मख की स्नारा के कारण हमारा चमहा तंदर की नाई जल रहा है। ' ११ । सिय्योन् मे स्तिया श्रीर यहदा के नगरे। से कुमारियां भ्रष्ट किई गई॥ १२ । हाकिम हाथ के वल टांगे गये थीर पुरनियों का कुछ खादरमान न किया गया॥ १३। जवानीं की चक्की उठानी पहती' श्रीर लखकेबाले लकड़ी के बेाम चठाये ठेकर खाते जाते हैं। 987 अब फाटक पर पुरनिये नही बैठते

जवानें का गीत सुनाई नहीं यहता। १५। इसारे सन का इर्प जाता रहा हमारा नाचना विलाप से बदल गया है ह **१६ । इसारे चिर पर का मुक्**ट बिर पड़ा इस पर द्वाय कि इस ने पाप किया है। १९। इसी कारण इमारा इदय निर्घल दुव्या दन्हीं वाता से इमारी आखें धुन्धली पड़ गर्द है ॥ पद । विग्योन् पर्वत उनाड परा है इस लिये सियार उस पर घ्रमते है। १९। हे यहावा तू ती चेंदा ली विरासमान : रहेगा तेरा राज्य पेकी पीकी बना रहेगा ॥ २०। तूने इस के। इस्यो सदा के लिये विसरा दिया क्या बहुत काल के लिये हमें क्रीड़ दिया है। २१। चे यहात्रा इस की श्रपनी श्रार फेर तब प्टम फिरेग्रो इमारे दिन बहारके प्राचीन काल की नाई औ को त्यों कर हैं॥ २२। तू ने इस से वित्कुल ते। हाथ नहीं उठाया

# यहेज्केल नाम पुरुतक।

दिन को मैं वन्धुकों के वीच किया महीने के पाचव दिन को मैं वन्धुकों के वीच कवार होती के तीर या तर्वि स्वर्ग खुल गया कीर में ने परमेश्वर के दर्शन पाये॥ २। यदेशयाकीन् राजा की वन्धुकाई के पांचवे वरस के वैश्वे महीने के

पांचव दिन को, ३। अस्दिया के देश में अवार् नदी के तीर पर यदे। वा का वचन वूजी के पुत्र यहेज्कोल् यालक के पास साफ साफ पहुचा और यदे। वा की शक्ति उस पर वहीं हुई ॥ ४। तब में देखने लगा ती क्या देखता हू कि उत्तर दिशा से

तू ऐसा अत्यन्त क्रोधित न हुवा देशा।

<sup>(</sup>१) नूस में का हाथ।

बढी घटा थीर लहराती हुई थारा संहित बढी दूसरा पहिया हो। १०। चलते समय वे श्रपनी क्षांधी आ रही है स्रीर घटा की चारें भ्रोर प्रकाश चारे अलंगों के बल से चलते ये थै।र चलने में मुद्धे स्रोर स्नाग के बीचाबीच चे कलकाया हुन्ना पीतल निर्हीं॥ १=। स्रोर उन के घेरे बड़े न्हीर डरावने घे स्रोर सा कुछ दिस्ताई देता है। धार्मिर उस के बीच में चार जीवधारी मरीखे कुछ निकले थीर उन का क्य रेसा था कि वे मनुष्य के सरीखे थे॥ ६। श्रीर उन से से एक एक के चार चार सुख छीर चार, चार पंख थे॥ २। श्रीर उन को पाठ सीधे थे खैार उन के पांचां के तलूर बकड़े। के ख़रीं के से घे थी। वे मलकाये दुर पीतल की नाई चमकते घे॥ ८। थ्रीर उन की चारा अलंग पंखा के नीचे मनुष्य के से हाथ थे थे।र हन के सुख ग्रीर पख इस प्रकार के घे कि, र । उन के पख एक दूसरे से मिले छुए ये थीर जीवधारी चलते समय मुद्धते नहीं सीधे दो यापने यापने साम्दने चलते थे॥ १०। थ्रीर उन को मुखों का रूप ऐसा था कि उन की मुख मनुष्य की से चे थैं।र **उन चारों के द**िहनी ग्रोर के मुख<sup>े</sup>सिंह के से कीर चारों के वाई स्रोर के मुख वैल के से घे श्रीर चारा के उकाव पक्षी के से भी मुख थे॥ १९। श्रीर उन को मुख श्रीर पख कपर की श्रीर श्रलग प्रस्ता ये ग्रीर एक एक जीवधारी के दे। दे। पंख रक दूसरे के प्रेखे। से मिले दूर घे स्नार दी दी पंखी से उने का धरीर इत्या हुआँ घा॥ १२। श्रीर वे सीधे ही अपने अपने सास्टने चलते थे जिधर खात्मा जाना चाहता था उधर ही वे जाते थे थार चलते रामय वे मुड़े नही ॥ १३ । ग्रीर कीवधारियों के सप ष्रागरित वा जलते हुए पलीता के सरीखे दिखाई देते ये श्रीर वह पार्ग जीवधारियों के बीच इधर चधर चलती फिरती छडा प्रकाश देती रही श्रीर उस से विवाली निकलती रहती थी॥ 98 । धीर जीवधारियों का चलना फिरना विजली का सा था। १५। में जीवधारिया की देख रहा घा ती च्या देखा कि भूमि पर उन के पास चारी मुखे। की गिनती के अनुसार एक एक पहिया था।। ९६। पहियों का रूप थार बनावट फीराने की सी घी चौर चारो का एक ही रूप या ग्रीर उन का रूप भार बनावट ऐसी थी जैसी एक पहिये के बीच

चारें पवियों के घेरा में चारा खार खांख ही खांख भरी हुई थीं॥ १९। ग्रीर जब जब खोवधारी चलते तव तव पहिये भी उन के पास पास चलते थे और जब जब जीवधारी भूमि पर से चठते तव तब पहिये भी उठते थे॥ २०। जिध्य स्रात्मा जाना चाहता था उधर ही से जाते थे श्रीर श्रात्मा उधर ही जानेवाला था खीर पहिषे जीवधारियों के सा चठते घे क्योंकि उन का खात्मा पहियो में भी रहता था॥ २९। स्रव सव वे चलते तव तव ये भी चलते थे थ्रीर बद्ध जब वे खड़े होते तब तब ये भी खड़े होते थे थीर सब सब वे भूमि पर से उठते तब तब ये पहिषे भी उन के संग्री उठते ये क्योंकि जीव-धारियों का प्रात्मा पहियो में भी रहता था। २२। थ्रीर जीवधारियों के चिरी के जपर कुछ खाकाय-मगडल सा था जो बाफ की नाई भयानक रीति से चमकता था वह उन के चिरी के कपर कपर फैला ष्टुया या ॥ ५३'। श्रीर प्राकाशमण्डल के नीचे उन को पख एक दूसरे की ग्रीर सीधे फैले हुए ग्रे थ्रीर एक एक जीवधारी के दे। दे। **धी**र पख घे जिन से उन के शरीर इधर श्रीर उधर ऊपे दुए थे॥ २४। ग्रीर उन को चलते समय उन को पखें। की फडफहाइट की बाइट बहुत से जल वा सर्वप्रक्ति-मान की वाखी वा सेना के इतवत की सी मुक्ते मुन पड़ती घी थैं।र जब जब वे खड़े होते तब तव श्रपने पंख लटका लेते थे॥ २५। फिर उन के सिरा के उपर जो आकाशमग्रहल था उस के उपर एक शब्द सुन पढ़ता या थीर जब जब वे खडे होते तब तब अपने पख लटका लेते घे॥ ६६। थीर उन के सिरी के ऊपर जो श्राकाशमग्रहल था उस के ऊपर माना कुछ नीलम का वना हुआ सिद्दारन सा था फिर इस के जपर मनुव्य सरीखा कोई दिखाई देता था॥ २०। श्रीर उस की माना कमर से लेकर क्तपर की ग्रेगर मुक्तें कलकाया हुन्ना पीतल सा देख पहा थ्रीर उस के भीतर थ्रीर चारें खोर खाग सी में लेकर नीचे की श्रीर मुक्ते कुछ श्राप्ता सी देख पडती थी थै। र उस ननुष्य की खारी थीर प्रकाश था। २८। जैसा धनुष वर्षा के दिन बादल में देख पड़ता है वह कारी स्नार का प्रकाश वैशा ही दिखाई देता था। यदीवा के तेव का रूप ऐसा ही था श्रीर वसे देखकर में मुद्द की वल शिरा तव किसी वालने-हारे का भव्द सुना॥

र• उन ने मुक्त से कहा है सनुष्य की सन्तान अपने पात्रों की बल खड़ा हो तब मै सुक्त चे वाले कब्बाा॥ २। ह्यो दस ने मुक्त सं यह ऋषा त्यादी श्वातमा ने सुक्त से समाकर सुक्ते पार्वी के वस खड़ा कर दिया तब की मुक्त से वार्त करता था उस की से सुनने पाया॥ ३। से उस ने मुक्त से कहा है मनुष्य के सन्तान में तुकी इखारलियों के यास अर्थात् बलवा करनेदारी जातियो के पास भेजता ह जिन्हें। ने मेरे विषद्घ वसवा किया है उन के पूरखा थीर वे भी बाज के दिन हों मेरा बपराध करसे चले आये हैं ॥ ४ । फिर इस पीठ़ी के ले।गा जिन की पास में तुमी भेजता हू से। निर्लेक्ज श्रीर घठीले है और तूं उन से कहना कि प्रमु प्रदेखा थे। कहता है। प्राइस से वे की वलवा करनेहारे घराने के हैं से। चाहें सुने चाहे न सुने ताभी इतना तो जान लेंगे कि इमारे बीच एक नबी प्रगट दुखा है। दै। ग्रीर है मनुष्य के सन्तान तू उन से न हरना चा हे तुमी का टो ग्रीर सटकटारीं श्रीर विच्छुश्री के श्रीच भी रहना पहें तैं।भी इन के श्रचनों से न हरना यद्योप से बलवा करनेष्टारे घराने के है ताभी न तो उन को वचना से हरना श्रीर न उन की मुख देखकार तेश मन कच्चा देगा । से चादे व सुने चाहे न सुने तै। भी तू मेरे वचन उन से कदना वे सन्तान के म तुमा से कहता हू उसे तू सुन ले उस बलदः अरनेहारे , घराने के समान तू भी बलवा

युक्त देख पहती थी फिर उस मनुष्य की माना कमर करनेहारा न वन जा में तुर्क देता हू से। मुद्द खोल-से लेकर नीचे की श्रीर सुक्ते कुळ श्राम सी देख कर खा लेग रंग तब में ने दृष्टि कि ई ती थ्या देखा कि मेरी खोर एक हाथ बढ़ा हुआ है खीर उस मे एक पुस्तक है॥ १०। उस की उस ने मेरे साम्हने खोलकर फैलाया और यह दोनें। खोर लिखी हुई यो श्रीर जो उस में लिखा या सा विलाप श्रीर घोक स्मार दु.खभरे वचन घे ॥ १ । तब वस ने मुक्त से कहा है मनुष्य के सन्तान जो तुमें मिला है से खा ले अर्थात् इस पुरुक् का खा तब जाकर इसाएल के घराने से बात कर ! २। से में ने मुद खोला थीर उस ने मुक्ते बद पुस्तक खिला दिई ॥ ३। तब उस ने मुक्त से कदा है मनुष्य क सन्तान यह पुस्तक की मै तुभी देता ह उसे पत्रा ले कीर अपनी खन्तरियां इस से मर दे। में में ने उसे का लिया थीर वह मेरे मुद्द में मधु के मुख्य मीठी लगी। ४। फिर उस ने सुक से कहा है मनुष्य के संतान चल इसारल् के घराने के पास जाकर उन की मेरे वचन मुना ॥ ॥ । क्योंकि तू किसी प्रनेखी वाली वा कठिन भाषावाली जाति के पास नहीं मेता जाता तू इस्रास्ल् ही के घराने के पास नेना जाता है। ६। अनास्त्री वासी वा कठिन भाषावासी बहुत सी जातिया को पास क्षा तेरी बात समक्र ने सकी तू नहीं नेजा जाता । नि संदेद यदि में सुकी ऐसी की पास भेजता ता वे तेरी सुनते॥ १। पर इसारल् के घरानेवासे सेरी सुनने की नकारी वे मेरी भी सुनने को नकारते दे क्योंकि इसाएल् का सारा घराना कीठ थीर कठार सन का है। दा सुन में तेरे मुख को उन को मुख के साम्हने ग्रीर सेरे माथे की उन को माथे को साम्हने कीठ कर देता हू ॥ १। में तेरे माघे की हीरे के तुल्य जी चक्तमक पत्थर से मी कड़ा दे।ता है कड़ा कर देता हू से तू उन से न हरना थीर न उन के मुख देखकर तेरा मन कञ्चा तो बड़े बलका करनेहारे है। ८। पर है मनुष्य के | दी चाहे वे बलवा करनेहारे घराने के भी ही । १०। फिर इस ने सुमा से करा हे मनुष्य के संतान जितने घचन में तुस से कटू से। सब हुदय में धारक

<sup>(</sup>१) गूस में फिर लुड़के। (१) मूल में कडेार मुखवाले श्रीर यसवना सुद्यवासे ।

कर ग्रीर कानों से सुन रख ॥ ११। ग्रीर चल उन (१) मूल में बलवना माथे का।

वंधुष्रो के पास का तेरे जाति भाई दें जाकर उन से बाते करना और ऐसा कदना कि प्रभु यदावा यें। कदता है. चादे ये सुने चाचे न सुने ॥

१२। तथ प्रास्मा ने सुक्षे उठाया थीर में ने क्षपने पीके यही घडघडाइट के साथ ऐसा शब्द सुना कि यहाया के स्थान से उस का तेल धन्य है ॥ १५। बीर उस की साथ ही उन जीवधारियों की पंखीं का भव्द तो एक दूसरे से लगते थे छीर उन के स्मा की पहियों का शब्द खीर स्क बड़ी ही घड़-घड़ाइट मुन पड़ी ॥ १४ । से खात्मा मुक्ते चठाकर से ग्राया खीर में कठिन दुख से भरा धीर मन में जलता हुआ चला गया थार यदे। या की शक्ति मुक्त में प्रयस यी । ११। से। में उन ब्रधुयों के पास क्राया बा फबार् नदी के सीर पर तेलाजीय में श्रे बहा ये रहते चे वहीं में खाया खीर्र वहां सात दिन लीं उन के बीच विस्तित है। वैठा रहा॥

१६। फिर सात दिन के बीतने पर यहावा का यह चचन मेरे पास पहुंचा कि, १७। हे मनुष्य की सन्तान में ने तुओं इसाम्ल् के घराने के लिये पद्यवधा ठदराया है से। तू मेरे मुंद की वात सुनकर मेरी ख्रीर से उन्दे चिताना ॥ १८ । अय में दुष्ट से कडू तू नियचय मरेगा थार तू उस का न चिताण थार न दुष्ट में गेमी यात करें जिस से यए सवेत दे। श्रपना दुष्ट मार्ग की इकर जीता रहे ते। यह दुष्ट प्रपने श्रधमं मे फंसा दुश्रा मरेगा पर इस के ख़ून का लेका में तुक्ती से लूंगा॥ १९। पर यदि तू दुष्ट की विताण बीर यह अपनी दुष्टता थीर दुष्ट मार्ग से न फिरे ते। वद ते। अपने अधर्म में फंसा दुशा मरेटीसा पर तू खपना प्राता घचाएसा ॥ २०। फिर कब धम्मी जन अपने धर्मा से फिरकर कुटिल काम करने लगे थीर में उस के साम्तने ठीकर स्वयूव सा यद मर जाएगा तू ने की उस की नहीं चिंताया इस लिये यह अपने पाप में फवा हुआ मरेगा छै।र के। धर्म के कार्म उस ने किये हैं। उन की सुधि न सिर्द जाएगी पर उस के यून का लेखा में सुकी

ये लूंगा॥ २९। पर यदि तूधर्मी की ऐसा कदकर चितारं कि तूपापन कर श्रीर बह पापन करे ता वह चितायें जाने के कारण निश्चय जीता रहेगा थीर तु अपना प्राग्त बचाएगा॥

६३। फिर यदावा की शक्ति' वहीं मुक्त पर हुई थीर उस ने मुक्त से कदा उठकर मैदान में बा थीर घटां मे तुभा से बाते कान्या। २३। तब में उठका मैदान में गया थीर वहां क्या देखा कि यदावा का तेज जैसा सुभे कथार नदी के तीर पर वैसा ही यहा भी देख पहला है श्रीर में मुद्र के बल गिरा॥ २४। तव श्रात्माने मुक्त में समाकर मुक्ते पायों के बल खड़ा कर दिया फिर वह मुभ से कइने लगा जा श्रपने घर के भीतर घुचा रह ॥ २५ । श्रीर देमनुष्य के सन्तान सुन वे सोग्रा तुक्ते रसियों से जक्षडकर बांध रक्छों और तू निकलकर उन के वीच जाने न पारगा ॥ २६ । श्रीर में तेरी जीभ तेरे तालू ये लगास्त्राा जिस ये तू मीन रक्ष्मर उन का हांटनेहारा न हा क्योंकि वे वलवा करनेहारे घराने के दें।। २९। पर बब जब मै तुक्त से वाते करं तब तब तेरे मुद्द की खीलूगा थीर तू उन से रेसा कहना कि प्रमु यहे।या यों कहता है जो मुने से सुने ग्रीर को न सुने से। न सुने ये ते। यसका करनेकारे घराने के है हो ॥

8. फिर्र हे मनुष्य के सन्तान तू एक ईट ले खीर उसे खपने साम्हने रखकर उस पर एक नगर क्षर्थात् यदणसेम् का वित्र खींच ॥ । तस उसे घेर व्यर्थात् उस के विक्द्व के। ट बना क्रीर उस के साम्दने धुर बांध क्रीर कावनी हाल थीर उस की चारीं खार युद्ध की यंत्र लगा॥३। तय तू लोडे की घाली लेकर उस की। लोडे की श्रप्रपनाद मानकर अपने थ्रीर उस नगर के बीच खडा कर तय यापना मुद्द उस की ग्रोर कर ग्रीर वह घेरा बार इस रीति तू उसे घेर रख । यह इसा-एल् को घराने को लिये चिन्द ठहरेगा ॥

8। फिर तू श्रापने वार्ये पांचर के अल लेटकर (१) मूज ने का हाया

<sup>(</sup>१) नूस में में कहुया। (२) नूल में यहाया का दाय मुक पर प्रवत या।

इखारल के घराने का अधम्में एस पर मान जितने | दिन तूं उस के बल लेटा रहेगा उतने दिन से। उन लेगों के अधर्म का भार शहता रह।। १। मै ने ता उन के अधर्म के वरच तेरे लिये दिन करके ठहराये अर्थात् तीन सा नखे दिन सा तू उतने दिन तक इवारल के घराने के अधर्म का भार महता रह ॥ ६ । थीर फिर जब इलने दिन पूरे ही जाएँ तय थ्रपने दाँघने पांचर के बल लेटकर यहुदा के घराने के अधर्म का भार सह लेना में ने उस के लिये भी तेरे लिये एक एक दारम की मन्ती एक रक दिन अर्थात् खालीस दिन ठहराये है ॥ ० । सा त्र यष्यलेम् के घेरने के लिये बांह उछाड़े श्रपना व मुद्द उधर करके उस के विक्तु नवूवत करना ॥ ८ । थ्रीर सुन में तूमें रिस्पेयों से जक्द्रगा थ्रीर जब ली तेरे उसे घेरने के वे दिन पूरे न हों तब ली करवट न से सकेगा॥ ९। श्रीर तू ग्रेष्ट्र सम्र सेम मसूर याचरा थ्रीर कठिया गेडू लेकर एक बासन में रख थ्रीर उन से रोटी बनाया करना जितने दिन तू थापने पाकार के बल लेटा रहेगा उतने धार्थात तीन सी मध्ये दिन से। उसे खाया करना॥ १०। ग्रीर जी भीजन तू खाए थे। तील तीलकर खाना क्राचीत् दिन दिन बीस बीस श्रेकेल् भर खाया करना श्रीर उसे समय समय पर खाना॥ १९। ग्रीर पानी भी तू माप मापकर पिया करना अर्थात् दिन दिन हीन् का इटवां श्रंथ पीना श्रीर उस की समय समय पर पोना ॥ १२ । श्रीर श्रपना वह भोजन बव की रेाटिया की नाई बनाकर खाया करना थ्रीर उस की मनुष्य को विष्ठा से उन के देखते बनाया करना॥ १३। फिर यद्दावा ने कष्टा इसी प्रकार से इसारल् उन जातियां के बीच अपनी अपनी राठी अशुद्ध ही खाया करेगे जहा मै **उन्हें बरवस पहुंचाकगा**॥ १८। सव में ने कहा छाय प्रमु यदीवा सुन मेरा जीव कमी प्रशुद्ध नहीं हुआ। स्रोर न में ने बचपन से ले षाव सो प्रापनी मृत्युं से मरे हुए वा फाडे हुए पशु का मांच खाया थ्रीर न किसी प्रकार का घिनीना सांस मेरे मुझ में कभी गया है॥ १५। उस ने मुक्त से कदा मुन में ने तेरे लिये मनुष्य की विष्ठा की सन्ती

गोखर ठहराया है से तू यपनी रेटि उसी से खनाना॥
१६ं। फिर उस ने मुक्त से कहा है मनुष्य के सतान
सुन में यदशलेस् में अनुष्यी आधार की दूर कदंगा
से। वहां के लेगा तै।ल तै।लकर श्रीर विन्ता कर करके
रेटि खाया करेगे श्रीर माप मापकर श्रीर विस्मित है।
होकर पानी पिया करेगे॥ १९। श्रीर इस से उन्हें रेटि
श्रीर पानी की घटी होगी श्रीर वे सब के सब विस्मित
होंगे खार अपने अधर्म में फसे हुए मूल जाएंगे।॥

प्रिः हे मनुष्य के सन्तान एक पैनी तलवार ले श्रीर उसे नाक के कूरे के काम में लाकर अपने सिर श्रीर डाठी के वाल मूढ़ तब तीलने का कांटा लेकर वाले का भाग कर ॥ > । जब नगर के घिरने के दिन पूरे होंगे तब नगर के गिरने के दिन पूरे होंगे तब नगर के भीतर एक तिहाई आग में डालकर जलाना श्रीर एक तिहाई लेकर चारों भीर तलवार से मारना श्रीर एक तिहाई की पवन में , उड़ाना श्रीर में तलवार खीचकर उस के पीके चलाजंगा ॥ ३ । तब दन में से श्रीड़े से वाल लेकर अपने कपढे की होर में बाधना ॥ 8 । किर इन में से भी श्रीडे से लेकर आग में जल जाएं तब उसी से एक ली महककर इसाएल् के सारे घराने में फैल खास्त्री॥

ध। प्रमु यहे। वा ये। कहता है कि यह अले स् ऐसी ही है में ने उस की अन्य जातियों के बीच ठहराया खेर वह चारें। खेर देश देश से चिरो है। है। छीर उस ने मेरे नियमें। के विक्र काम करके अन्य जातियों से खाँधक दुष्टता कि है और मेरी विधियों के विक्र चारें। खेर के देश के लेगे। से याधिक खुराई कि है व्योक्ति उन्हों ने मेरे नियम सुच्छ जाने छीर मेरी विधियों। पर नहीं चले। १। इस कारण प्रमु यहे। वा यें कहता है कि तुम लेगा खे। अपनी चारों खोर की जातियों से खाँधक हुल कान छीर मेरी विधियों। पर चले हैं। के सुम लेगा खो। अपनी चारों खोर की जातियों से खाँधक हुल कान छीर मेरी विधियों। पर चले हो। मेरे नियमों को माना है खोर न खपनी चारों छोर की जातियों के नियमों के खनुमार किया, ६। इस

(१) मूल में गल जाएगे।

ţ

तेरे विष्ठ हू थै।र धन्यकातियों के देखते तेरे बीच न्याय के काम करंगा॥ र। ग्रीर तेरे सब चिनाने कामा के कार्य में तेरे बीच ऐसा काम कवा। बैसा न सब लें किया है न थागे की फिर कबगा॥ १०। से तिरे यीच लहकेवाले अपने अपने वाप का श्रीर वाप प्रवने ययने सङ्क्षेयासे। का भांस खारंगे थीर में तुभ की दग्छ द्रगा थै। र तेरे सद्य बचे हुन्नों की चारी ब्रीर तितर वितर कस्ता। १९। से प्रभु यहीवा की यह याणी दैयिं। श्रपने जीवन की से। इत्ने क्षा मेरे पवित्रस्थान की व्यपनी सारी विनीनी सुरती बार सारे घिनीने कामीं से अशुद्ध किया है इस लिये में तुसे घट। जा थीर टया की दृष्टि तुस पूर न करंगा थीर तुक घर कुछ भी कीमलतान कबाा॥ १२। तेरी गक तिहाई ते। मरी हे मरेगी वा तेरे घीच भृष से मर मिटेगी बीर एक तिहाई तेरे बास पास तलयार से भारी खारगी खीर एक तिहाई की मै चारी ग्रीर तितर वितर कथा। ग्रीर तलवार खींच-कर उन के पीके चलाक्ता।। १३। इस प्रकार से मेरा फीय शान्त होगा में श्रवनी जलजलाइट उन पर पूरी रोति से भड़काकर शान्ति पाकता थीर जय में अपनी खलखलाइट उन पर पूरी रीति व भरका चुकुंगा तय ये जान होंगे कि सुभ यहाया ष्टी ने सलन में ग्राफर यह बाहा है। १८। पीर में तुभी तेरी चारा थोर की जातियों के योच सब षटे। दियों के देखते उद्याद्गा कीर तेरी नामधराई कराजंगा ॥ १५ । से जर्म तुंक को कोष सीर षराजनाष्टर शीर रिस्वाली घुडिकियों के साथ वर दूंगा तब तेरी चारा ख्रीर की जातियों के साम्दने नासधराई ठट्टा शिक्षा थीर विस्मय द्वागा कोकि मुक्त यदेशवा ने यद कदा है। १६। यह तब रागा जय में उन लोगों की नाश करने की लिये तुम घर मदंगो के तोखे तीर चलाकर तुम्हारे बीच महंगी वकाका। श्रीर तुम्दारे श्रमचेषी श्राधार की टूर करंगा, १०। श्रीर में तुम्हारे बीच महंगी ग्रीर दुष्ट चन्तु भेर्तूगा जा तुसी नि सन्तान करेगे थीर मरी (१) मूल में जंजजलाएंट की विश्वाम देकर।

कारक प्रमु यहे। या या कहता है कि मुन मे आप और ख़ून तुम्हारे बीच चलते रहेगे श्रीर में तुम पर तेरे विन्ह हू कीर श्रन्यकातियों के देखते तेरे बीच तलवार चलवासंगा मुभ यहावा ने यह कहा है॥

> हि फिर यद्दीया का यद व्यवन मेरे पास पहुचा कि, २। हे मनुष्य के यन्तानं व्यपना मुख इंखाएल् के पदाहों की खोर करको उन के विकद्व नव्यवत कर ॥ ३। धीर कद कि दे इसारल्को पदाडो प्रभु यदे। या का वचन सुने। प्रभु विदाल प्रचार्ने। श्रीर पदास्थिं से श्रीर नालें। बीर तराष्ट्रीं से या कहता है कि सुना में तुम पर तलवार चलवानगा खीर बुना के तुम्हारे जचे स्थाना को नाण करूंगा ॥ ४। थ्रीर तुम्हारी वेदियां चनहेंगी कीर सुम्दारी मूर्ण की प्रतिमाएं ताडी बाएंगी पौर मै तुम मे के मारे दुखों की तुम्हारी मूरता के खागे फेक दूंगा॥ ५। में इस्रांसियों की सोयों के। उन की मूरते। के साम्दने रवखूंगा थीर उन की टिड्डियों का तुम्दारी वेदिगं के श्रांस पास कितरा दंगा ॥ ई। तुम पर की जितने वसे वसाये नगर है से सप उक्षर जाएंगे थीर पूजा के जंबे स्थान उवास् रो जाएंगे कि तुम्दारी घे दियां उनहीं थीर ठाई आएं थीर तुम्हारी मूरतें जानी रहें श्रीर तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं काटी जाए थीर तुम पर जो क्रुक यना है से मिट जार ॥ ० । ग्रीर तुन्दारे धीच मारे घुए गिरी श्रीर तुम जान सोगो कि मै यदावा हू । दो तीभी मै कितनी की वचा रबखूंगा से जब तुम देश देश में तितर वितर द्वागे तव प्रन्यज्ञातिया के बीच तलवार से घचे दृए तुम्दारे कुछ लेगा पांए जाएंगे॥ ९। थीर तुम्हारे वे वसे दृश होता उन नातियों के बीच विन मे वे वधुर दीकार कारंगे मुक्ते स्मरण करेंगे थीर यह भी कि हमारा व्यभिचारी दृदय यदे।वा से की एट गया है जीर एमारी व्यभिचारिन की भी श्रांखें मूरते। पर कैंचे लगी हैं जिस से यदीया जा मन कैसा टूटा है। इस रीति वे उन वुराइयों के कारण को उन्हों ने अपने चारे घिनाने काम करके किई हैं श्रपने लेखे में घिनैाने उद्दरी ॥ १० । तब वे जान लेंगे कि में यदेग्या हू और मैं ने उन को

१९। प्रमु यद्दीया ये। कहता है कि व्यपना हाथ दे मारकार ग्रीर अपना पांच पटककर कर छाय छाय इसाएल के घराने के सारे घिनाने कामें पर घे तलवार मध्य थार मरी से नाम दे। जाएंगे॥ १२। के तलवार से मार हाला सारगा स्नीर की वचकर नगर में रहते हुए छेरा जाए से भूख से मरेगा इस भांति में श्रपनी जलजलाइट उन पर पूरी रीति है उताबंगा॥ १३। शीर जब दर एक उंची पहाडी थीर पहाडों की हर एक चीटी पर थीर हर एक चरे पेड़ को नीचे थीर घर एक घने बाजवृत्त की क्वाया में खीर अहां जहां वे शपनी सब मुख्ता की सुखदायक सुर्गंध द्रव्य चकाते हैं वहां वहां उन मे के मारे हुए साग अपनी वेदियों के बास पास बापनी म्रस्ती के बीच परे रहेंगे तब तुन लेगा जान लेगी कि मै यहीया हूं॥ १८ । मै श्रयना हाथ उन की विष्टु बढ़ाकर उस देश की सारे घरीं समेत जंगल ये से दिव्सा की ग्रीर से। उबाद दी उबादकर टूंगा ग्रीर वे जान लेगे कि में बदावा हू ॥

9. पित्र यद्यावा का यद वचन मेरे पास पहुंचा कि, २। टे मनुष्य की मसान प्रभु यदीवा इमारल की भूमि के विषय यो कहता है कि अन्त इस चारी कीनी समेत देश का श्रंत श्रा गया है॥ ३। तेरा खन्त स्रभी स्ना गया होत में श्रयना कीय तुम पर भडकाकर तेरी घालचलन के बनुसार तुमी दगड दूंगा श्रीर तेरे सारे चिनीने कामी का फल तुम्ने दूंगा। ४। ग्रीर मेरी टयाहृष्टि तुम पर न द्वागी चींगेन में की मलता कदंगा तेरी चालचलन का फल तुभी दूगा छीर तेरे चिनैाने पाप तुम मे वने रहेगे तब तू जान लेगा कि मैं यदावा हू ॥

थ। प्रसु यहीका यों कहता है कि विपत्ति है वह एक ही विवाति है देखे। वह ग्राया चाहती है। है। यन्त युगमया सद्य का यन्त स्राया है वह तेरे विष्टु जाग्ना है देखे। यह स्थाया चाहता है।। ।।

यह सारी हानि करने की दी। कहा है से। व्यर्थ | हे देश के निवासी तेरे लिये चक्र घ्रम सुका समय था गया दिन नियरा गया पदाही पर पानन्द के शक्य का दिन नहीं हुत्तु ही का होता ॥ ८ । यय घोड़े दिनों में में पापनी जलजलाइट तुम पर मह-काकारा' थीर तुम पर पूरा कीप कहा। थीर सेरी चालचलन के प्रनुसार तुमे दगड दूगा थीर तेरे सारे को दूर दें। देा मरी से मरेगा थीर को निकट दे। छिनै।ने कामी का फल तुक्ते भुगतांदंगा ॥ १ । सार मेरी दयाद्राष्ट्र तुक पर न द्वागी न में तुक से कीम-लता कदंगा धरन तुमें तेरी चालचलन का फल भुगतालगा थार तेरे छिनाने पाप तुम मे यने रहिगी तब तुम जान लेगो कि में यदीवा मारनेदारा हूं॥ १०। देखा उस दिन की देखा यह श्राया चाहता दै चक्र अभी घूम चुका दब्द फूल चुका अभिमान फूला है ॥ १९ । उपद्रय घडते घडते दुष्टता का दण्ड यन गया न ता उन में मे कोई रह बाएगा थीर न उन की सीड भाड़ वा उन के धन में से कुरू रहेगा थार न उन में से किसी के लिये जिलाप सुन पहेगा ॥ १२ । समय स्ना गया दिन नियरा गया न ती मोल लेनेहारा श्रानन्द श्रीर न येचनेहारा शोक करे क्योंकि उस की सारी भीड़ माड पर कें।य भड़क **उठा है ॥ १३ । से। चारे वे स्रोते रहें नौभी वेसने**-धारा बेची पूर्व बस्तु के पास कभी लैंडने न पाण्या क्योंकि दर्शन की यह यात देश की सारी भीड़ भाड पर घटेगी कोई न ते। हेगा वरन कोई मनुष्य की श्रधमी में जीता रहता है यल न पक्षड सकेगा ॥ 98। उन्टें ने नरोंनेशा फ्रुंका थीर यथ कुछ तैयार कर दिया पर युद्ध में कोई नहीं जाता क्योंकि देश की सारी भीड भाड़ पर सेरा कीष मड़का हुआ है। १५। बाहर ते। तलबार खार भीतर महंगी बार मरी हैं जा मैदान में हा सा तलवार से मरेगा ग्रीर जो नगर में दे। से भख थार मरी से मारा जाएगा ॥ वह । श्रीर उन में से जा यव निकर्ती का ठर्ती ता सदी पर अपने अपने अधर्म में फरे रक्षकर तराइये। र्म रहने हारे कब्रूतरें। की नाई प्रहाड़ें। के ऊपर विलाप करते रहेंगे ॥ १९ । सब के द्वाच कीले स्नार

<sup>(</sup>१) मूल में उपहेल्या।

सब के घुटने प्रति निर्वत दे। जारंगे।॥ १८। प्रीर वे कमर में टाट करेंगे और उन के रेंग् खड़े दोंगे सब के मुद सूख जाएंगे छीर सब के सिर मुंहे जाएंगे ॥ १(। वे व्यवनी चान्दी सहकों में फैंक देंगे थै।र उन का साना मैली वस्तु ठएरेगा यदावा की जलन के दिन उन का साना चान्दी उन की बचान सकेगी न उस से उन का जी सन्तुष्ट देशान उन की पेट भरेगी वर्षोक्ति वद उन के अधर्म के ठीकर का कारण हुआ है। २०। उन का देश की शोभायमान शिरोमिक या उस के विषय उन्हों ने गर्ळा ही गर्ळा करके उस में अपनी घिनै।नी वक्तुश्री की मूरते बीर दीर घिनानी वस्तुएं बना रक्खों इस कारण मै ने उसे उन को लिये मैली छन्तु ठरराया है।। २१। क्रीर में उसे लूटने के लिये परवेशिया के दाध बीर धन कीनने के लिये पृथियी के दुष्ट लेगी के वश कर दूंगा और वे उसे अपवित्र कर डालेंगे। २२। में उन से मुंद्र फेर लूंगा से। वि मेरे रवित स्वाप की अपिंचित्र करेंगे और डाकू उस में घुसकर उसे अपवित्र करेरी ॥ २३ । एक सामल बना दे खोकि देश खन्याय के ख़न से ख़ार नगर उपद्रव से भरा हुमा है। २८। दी मै प्रान्यकातियो की खुरे से खुरे साग लालगा का उन के घरों के स्वामी दा सारंगे बीर में सामधिया का गर्व्य तीड़ द्रगा श्रीर उन के पवित्र स्थान ग्रपवित्र किये जाएँगे ॥ २५ । सत्या-नाश दोने पर दें उन्दें ठूंकृने पर भी शान्ति न मिलेगी ॥ २६ । विपत्ति पर विपत्ति याएगी थै।र चर्चा के पीढ़े चर्चा सुनाई पहेगी थार लाग नयी में दर्शन की यात पूर्विशे पर यात्रक के पास से व्यवस्था भीर पुरनिय के पास से सम्मति देने की शक्ति जाती रहेगी॥ २९। राजा ते। शेक करेगा भार रर्द्र उदासी क्यी यस्त्र पहिनेगे श्रीर, देश के सोगो के द्वाच कीले पहेंगे में उन के चलन के ष्रनुसार उन से वर्ताव कसंगा सीर उन की कमाई के समान उन की दश्ड द्राा सब वे जान लेगे कि मै यहावा हूं ॥

C+ फिर इंटर्ज बरस के इंटर्ज महीने के पाचलें दिन की में अपने घर में बैठा था श्रीर यहूदिया को पुरनिये मेरे साम्हने बैठे घे कि प्रमु यदी छा की शक्ति वही सुम पर हुई ॥ २ । तय में ने देखा कि प्रागका सा एक इप दिखाई देता है उस की कमर से नीचे की श्रोर श्राग है श्रीर उस की कमर से कपर की ग्रीर कल-काये दुर पोतल की अन्तक सी कुछ है। । उस ने द्वार्य सा क्षुक् ब्रकाकर मेरे सिग्की व्याल पकड़े सब यात्सा ने सुक्ते पृष्टिकी खीर श्राकाण के बीच में चठाकर परमेश्वर की दिखाये हुए दर्शनीं में यक-श्रतेम् की मन्दिर की भीतरी स्रांगन की उस फाटका के पास पहुचादिया जिस का मुद्द उत्तर स्रोर है श्रीर जिस में उस जलन उपकाने हारी प्रतिमा का स्थान था खिस के कारण जलन द्वाती है॥ ४। फिर यहां इसारल्को परमेश्वर का तेन वैसा ही था तीसा में ने मैदान में देखा था॥ ५। उस ने मुक्त से कहा है मनुष्य के सन्तान श्रपनी प्रांखे उत्तर क्रोर उठाकर देख से में ने श्रपनी श्रांखे उत्तर श्रोर चठाकर देखा कि विदी के फाटक की उत्तर खोर उस को पैठाय ही में वह जलन उपजानेहारी प्रतिमा है॥ ६। तव उस ने मुक्त से कहा हे मनुष्य के सतान वया तू देखता है कि ये लेगा क्या कर रहे हैं इतारल्का घरानाक्या ही बड़े घिनै।ने काम यहां करता है जिस से मैं श्रापने पविश्रस्थान से दूर द्या जाऊं फिर तुके इन से भी श्रीधक घिनै।ने कॉम देखने की दें॥ छ। तख स्नद्ध मुक्ते द्यांगन के द्वार पर ले शाया थ्रीर मैं ने देखा कि भीत में एक होद है॥ ८। तब उस ने मुक्त से कदा है मनुष्य के वंतान भीत की फीड़ यें। में ने भीत की फीडकर क्यादेखा कि एक द्वार है॥ ९ । उस ने मुक्त से कदा भीतर जाकर देख कि ये लेगा यहां कैसे कैसे र्फ्रांत छिनै।ने काम कर रहे है। १०। से। मैं ने भीतर जाकर देखा कि चारीं स्रोर की भीत पर जाति

<sup>(</sup>१) मूल ने जल [मनकर यह ] जाहरी।

<sup>(</sup>१) मूल ने का इथा।

चाति के रेगनेहारे जन्तुकी क्षीर घिनैने पशुक्री थीर इसाएल के घराने की सब मूरती के चित्र खिंचे हुए हैं॥ १९। श्रीर दक्षारल् के घराने के पुरनियों से से सत्तर पुरुष जिन के बीच शापान् का पुत्र याजन्याद भी दै से। उन चित्रों के साम्बने खहे है और एक एक पुरुष छापने द्वाध में धूपदान लिये पुर है और धूप के धूर के बादल की सुगन्ध उठ रही है ॥ १२ । तब उस ने मुक्त से कहा है मनुष्य के संतान क्या तू ने देखा है कि इसारल् के घराने के पुरानिये श्रपनी श्रपनी नङ्काशीवाली क्रीटरिया के श्रान्धेरे में क्या कर रहे है वे कहते हैं कि यहावा इस की नहीं देखता प्रहावा ने देश की त्याग दिया है।। १३। फिर उस ने सुक्त से जहा हुकी इन से ग्रीर भी बड़े यहे घिनाने काम की वे वास्ते है देखने को है। १८। तब घर मुमे यहावा के भवन के उस फाटक के पास ले गया की उत्तर खोर घा धीर यहा स्त्रिया वैठी पुर्व तम्मूज् के लिये रा रही थी। १५। तब उस ने मुक्त से कदा दे मनुष्य के संतान क्या तू ने यह देखा है फिर इन से भी यह घिनै।ने काम तुमें देखने की है। १६। से। यह मुमे यद्देश्या के भवन के भीतरी खारान में ले रावा खीर यहा यहे। या के मन्दिर के द्वार के पास ग्रीसारे थीर वेदी के बीच कोई पचीस पुरुष व्यपनी पीठ पद्याया की मन्दिर की ग्रीर ग्रीर श्रपने मुख पूरव स्रोर किये हुए घे बीर वे पूरव दिशा की स्रोर मूर्ण की दशहवत् कर रहे थे॥ १७। तत्र उस ने सुमा से कादा दे मनुष्य को मतान क्या तूने यह देखा है क्या यहदा के घराने का ये विनीने काम करना जी वे यहां करते हैं हलकी बात है उन्हों ने प्रापने देश की उपद्रव से भर दिया ग्रीर फिर यहां वाकर मुसे रिस दिलाते हैं वरन घे ढासी को अपनी नाम के आयी लिये रवते है। १८। से। में खाप जलजलाहर के साथ काम क्षच्या मेरी दयाहाष्ट्रि न चार्याः न म कचे ग्रव्य से पुकारे तै।भी में उन की न सुनुगा ॥

रे फिर उस ने मेरे मुनते जंखे गव्य से पुकारकर ऋता नगर के पछि-

कारिया का अपने अपने दाध में नाम करने का इधियार लिये हुए निकट लाखे। ॥ २ । इस पर रू परुप उत्तर ग्रीर के कपरी फाटक के मार्ग से द्यपने क्षपने द्वाप में पात करने का द्वियार लिये हुए आये श्रीर उन के बीच सन का बस्त पहिने कमर में दवात वाधे हुए एक श्रीर पुरुष था। श्रीर व यव भवन के भीतर जाकर पीतल की वेदी के पास खहे हुए ॥ ३। इसायल् के परमेशकर का तेज तो क्षवधी पर से जिन के जपर वह रहा करता या भवन को डेयको पर उठ ग्राया घा ग्रीर उस ने रस यन का वस्त्र पदिने हुए पुरुष की की कमर मैं दयात वाधे हुए था पुकारा ॥ ४ । थ्रीर यहावा ने चरा से कहा इस यहश्रहेम् नगर के भीतर इधर चधर जाकर जितने मनुष्य उन सारे धिनीने कामी के कारए जो उस में किये जाते है सांसे भरते श्रीर दुख के मारे चिल्लाते है उन के माथा पर चिन्छ कर दे। ५। तब दुसरें। से इस ने मेरे सुनते कहा नगर में उस के पोझे पोझे चलकर मारते जाखी किसी पर दयाद्रिष्ट न करना न की मलता से काम करना ॥ ६ । यूढ़े जवान कुवारी वालवच्चे स्त्रिया सब की मारकर नाग करना जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्द है। उस की निकट न जाना श्रीर मेरे पवित्रस्थान ही से आरंभ करें। से उन्हें। ने उन पुरनिया से खारंभ किया जी अधन की साम्दने थे ॥ ७। फिर उस ने उन से कहा भवन की अगुद्ध करे। षोर श्रांगनी की लोषों से भर दी निकल लाखी। से। वे निकलकर नगर में मारने लगे। ८। जब वे मार रदे घे ग्रीगम अकेला रद्य गया तद्य मेने मुद्य के यल शिर चिल्लाकर कहा दाय प्रभु यदीवा क्या तू श्रपनी जलबलाइट यस्थलेम् पर भडकाकर दशाएल् के सारे बचे हुओं की भी नाग करेगा ॥ ९। इस कोमलता कर्षमा ग्रीर चाहे वे मेरे कानों में ने मुक्त से कहा इसारल ग्रीर यहूदा के धरानी का अधर्म जल्यन्त ची बड़ा है यहां तक कि देश ता

<sup>(</sup>१) मूख में उद्देशते उद्देशते।

कदते है कि यहावा ने पृष्टिवी को त्यासा सीर यहावा क्क नहीं देखता ॥ १० । से। मेरी दयाद्वाष्ट्र न दोगी न में कोमलता कथा। घरन उन की चाल उन्हीं के थिर लै। टा ट्रंगा॥ १९। तय में ने क्या देखा कि जो पुरुष सन का वस्त्र पहिने पुर श्रीर कमर मे दयात छ।धे था उस ने यह कए कर समाचार दिया कि जैसे तून बाचा दिई वैसे ही मै ने किया है।

१०. इस को पोक्ने में ने देखा कि कबड़ों को सिरी को जपर जी श्राकाश-मग्रहल है उस में नोलमांग का सिंहासन सा आह दिखाई देता है॥ २। तय बहावा ने उस सन का वस्त पविने द्वय पुरुष से कदा घ्रमनेदारे परिये। के योच कबवा को नीचे जा अपनी दे।नी मुट्टिया का करवों के बीच के श्रंगारी से भरकर नगर पर कितरा दे। ये। वह मेरे देखते उन के बीच में गया। ३। स्रय घर पुरुष कस्यों के घीच मे गया तथ ती वे भवन को दिक्खिन ग्रीर खडे ग्रे जीर बादल भीसरी खाग्रन से भरा हुक्रा घा॥४। घर पीईर यदे। या का तेल अपयो के जपर से उठकर भवन को डेवडी पर या गया थीर बादल भवन में भर गया ग्रीर बागन यदीया के तेज के प्रकाश से भर गया ॥ ५ । फ्रीर कड़वे। को पंसी का मद्र वाहरी श्रांगन तक मुनार्ध देता था वर्ष सर्वशक्तिमान र्श्यवर के वे। सने का सा यव्द था॥ ६। लव उस ने सन का वस्त्र परिने हुए पुरुष की चूमनेकारे परियो की यीच से अध्यों के बीच से आगे लेने की पाचा दिई तब बह उन के बीच में जाकर एक पहिये के पास खडा तुथा ॥ ७ । तय कस्त्रों के बीच से एक कर्य ने अपना धाष बढ़ाकर उस खारा में हाल दिया जा कद्या के बीच में घी ग्रीर कुछ उठाकर मन का यस्त्र पहिने हुए की सुट्टी में दिई और वह उसे लेकर बाहर गया॥ 🖒 । करुद्धी के पंखी के नीचे ते। मनुष्य का दाच सा कुछ दिखाई देता चा॥

ख़न से थीर नगर ख़न्याय से भर गया है थीर छ र। तब में ने देखा कि कस्बी के पास चार पहिये हैं। अर्थात् एक एक कम्ब्य के पास एक एक पहिया है थ्रीर पहियां का क्य फीराजा का सा है।। १०। थीर उन का ऐसा इप है कि चारों एक से दिखाई देते दे अर्थात् जैसे एक पोंद्ये के बीच दूसरा पोंद्या द्या॥ १९ । चलने को समय वे अपनी चारी अलंगी के वल से चलते है श्रीर चलते समय मुहते नहीं वरन जिधर उन का सिर रहता है उधर ही वे उस के पोक्टे चलते दें चलते समय वे मुहते नही ॥ १२। शीर पीठ दाथ श्रीर पखे। समेत कहवा का सारा शरीर थीर की पहिषे उन के है से भी सब के सब चारीं खोर खाखें से भरे हुए हैं॥ १३। पहिये मेरे सुनते यद कद्दलाये खर्षात् घ्रमनेद्वारे पहिचे ॥ १८ । ष्रीर एक एक के चार चार मुख घेएक मुख ता क्षच्य का सादूसरा मनुष्य का सातीसरा सिंद का सा स्रीर चौथा उकाय पत्ती का सा था।। १५। कडब् ता भूमि पर से उठ गये ये ता वे ही जीवधारी हैं जो मै ने कवार् नदी के पास देखे थे। १६ । शीर जब जय ये कच्यू चलते तव तब पहिये उन के पास पास चलते हैं और जन्न जन्न क्षत्र पृष्यिको पर से उठने के लिये अपने पख उठाते तब तब पहिये उन के पास से नहीं सुहते॥ १०। जब वे खड़े हाते तब ये भी खड़े द्वाते है और जब वे उठते तब ये भी दन के संग टठते हैं क्योंकि कीव जारियों का जात्मा इन में भी रहता है॥ ९२। यहावाका तेज ता भवन की खेबढ़ी पर से उठकार कहवों के जपर ठ हर गया ॥ १९ । श्रीर कह्य स्वपने पंख चठा मेरे देखते पृषिघी पर से उठकर निकल गये श्रीर पहिचे भी उन को स्था गये श्रीर वे सब यहावा को सबन को पूरबी फाटक में खड़े दी गये छै।र इस्रारल को परमेश्वर का तेज उन के जपर ठहरा रहा॥ २०। ये वे ही जीवधारी है जो मैं ने कवार नदी के पास इसारल् के परमेश्वर के नीचे देखे थे श्रीर मै ने जान लिया कि वे भी क्षयब् दे॥ २९। एक एक की चार मुख ग्रीर चार पंख ग्रीर पंखीं के नीचे सनुष्य को से द्याप भी दे॥ २२। श्रीर इन को मुख्ये का रूप यही है जो मैं ने क्रवार् नदी क्रे तीर पर देखा थीर

<sup>(</sup>१) वा इस देश।

उन के मुख क्या वरन उन की सारी देह भी वैसी | ही है वे सीधे ग्रदने ही भ्रपने साम्हने चलते हैं।

पास जिस का मुद्द पूरव दिशा की खोर है पहुचा दिया ∫का नाश ही नाश करता है ॥ थीर वहां में ने वया देखा कि फाटक ही में मचीर यद्दीवा यों कहता है कि ने इसारल के घराने तुम ने ऐसा ही कहा है। जो जुरू तुम्हारे मन में श्राता ष्टै उसे में जानता हू॥ ६। सुम ने तो इस नगर में बहुतों की मार हाला वरन उस की सहकी की लोचों से भर दिया है। छ। इस कारण प्रमु यहावा या करता है कि जी मनुष्य तुम ने इस में मार हाले है उन की लोग ही इस नगरक्षी छंडे में का मांस है थीर तुम इस के बीच से निकाले जायोगे॥ । तुम तलवार से हरते देा खैार में तुम पर तल-वार चलवासंगा प्रभु यहावा की यही वाशी है॥ ९। मै तुम को इस में से निकालकर परदेशियों के द्राध कर दूगा ग्रीर तुम की दग्छ दिलाकेगा॥ १०। तुम तलवार से मरकर गिरोगे थै।र मे सुम्टारा मुक्ट्रमा इस्राएल् को देश की सिवाने पर चुकाऊँगा तब तुम जान लोगों कि मैं यदीवा हूं ॥ १९। न ती यह नगर तुम्हारे लिये इंडा ग्रीर न तुम इस मे का मास द्वारों है सुम्हारा मुकट्टमा इस्लार्ल के देश की सिवाने पर चुकाकमा ॥ १२ । तय तुम ज्ञान लोगो कि मै यहोवा हू सुम ता मेरी विधियों पर नहीं चले श्रीर सेरे नियमीं की सुम ने नहीं माना पर

श्रवनी चारों श्रीर की श्रन्यजातियों की रीतिया पर चले देता। १३। में इसी प्रकार की नव्यवत कर रहा या कि वनायाद् का पुत्र पलत्याद् मर गया। तव र् त्व शात्मा ने मुक्ते चठाकर यदीया में मुंद के यल गिरकर कंचे ग्रय्य से चिल्ला चठा श्रीर के मवन के पूरवी फाटक के कहा हाय प्रभु परीया क्या तू इसारल के वचे हुओं

98। तस्र यद्दीया का यद वचन मेरे पास पुरुष हैं और में ने उन के बीच छक्तूर के पुत्र पहुंचा कि, १५ । है मतुष्य के सन्तान यहशलेम् के याजन्याह् की थार बनायाह् के पुत्र पलत्याह् की 'निवासिया ने तेरे निकट भाइया में बरन इसायल् देखा जी प्रजा के डाकिस , घे॥ २। तब उस ने मुक्त की सारे घराने से भी कदा है तुम यहावा के पास से कहा है मनुष्य के सन्तान के। मनुष्य इस नगर में से दूर है। लाखों यह देश हमारे ही श्राधिकार में ख्रम्प कल्पना खेंगर ख़री युक्ति करते हैं से। ये ही दिया गया है।। प्री पर तू उन से कह प्रमु योगया है। ३। ये तो कहते हैं घर बनाने का समय निकट या कहता है कि मैं ने तुम की टूर दूर की जातिया नहीं यह नगर इंडा थ्रीर इम उस में का मान है । में बसाया द्वीर देश देश में तितर खितर किया ता ४। इस लिये हे मनुष्य के सन्तान इन के विक्ह है तीओं जिन देंगों में तुम ग्राये पुर दा उन में मे नब्रुवत कर नब्रुवत ॥ ५ । तब यदीवा का आत्मा तुम्हारे लिये घोडे दिन सी धाप पवित्रस्थान ठदरा मुक्ते पर उतरा श्रीर मुक्त से कहा ऐसा कष्ट कि रहूता॥ ९०। फिर उन से कह कि प्रमु घटे। छा यी कटता है कि में तुम की चाति जाति के लोगी के बीच से घटासंगा श्रीर जिन देशों में सुम तितर घितर किये राये दे। उन में से तुम की एक द्वा करूंगा स्नीर तुम्दं इसाग्ल्की भूमि दूशा॥ १८। खीर वे यदां पहुचकर उस देश को सब घिनानी मूरते खीर सब घिनीने काम भी उस में से दूर क्रेंगें॥ १९ । श्रीर मै उन का गक हो सन कर दूगा श्रीर सुम्हारे भीतर नया श्रात्मा उपजालगा थार उन की देह में से पत्थर का सा दृदण निकालकर दन्दे मास का दृदय ट्रगा, २०। जिस से वे मेरी विधियों पर चलें और मेरे नियमा की माने बीर वे मेरी प्रका ठएरेंगे बीर मै उन का धरमेण्वर ठदस्या। ॥ २१। पर व लेगा जा श्रदनी घिनामी मूरती थार घिनाने कामा मं मन लगाकर चलते रहते है में ऐसा करंगा कि उम की झाल उन्हों के छिए पर पड़ेगी प्रमु यहावा की यही वाणी है।। २२। इस पर कस्त्री ने अपने पंख उठाये बीर पहिये उन के सम रहे बीर इसाएल् के परमेश्वर का लेख उन के उत्पर ग्रा॥ २३ । तब यहे। या का तेल नगर के बीच पर से टठकर उस (1) भूत में तेरे भाइया तेरे भाइया तेरे सनीपीलनां से ।

पर्यंत पर ठहर गया जो नगर की पूरव छार है।। उस वलवा करनेहारे घराने ने तुम से यह नहीं पूछा कारमा ने मुभे चठाया छीर परमेश्वर के कि यह तू क्या करता है। १०। तू उन से कह बारमा की शक्ति से दर्शन में मुभे कर्स्वरों के कि प्रमु प्रदेशवा ये। कहता है कि यह भारी वचन देश में वन्धुकों के पास पहुचा दिया। छीर ने। यह अलेम में के प्रधान पुष्प छीर इसाएल के सारे दर्शन में ने पाया था से। लेग दिखाई थीं से। तू उन से कह कि में तुम्हारे लिये चिन्ह हूं जैसा में में वन्धुकों के। वता दिई।।

१२ किर यद्दीवा का यह वचन मेरे पास पहुचा कि, २। दे मनुष्य के सन्तान त ते। बलवा करनेहारे घराने के बीच रहता है सिन के देखने के लिये श्रांख तो है पर नही देखते थार सुनने के लिये कान तो हैं पर नही मुनते क्योंकि वे वलवा करनेशारे घराने के हैं। ३। से दि सनुष्य के सन्तान वंन्धुशाई का सामान तैयार करके दिन की उन के देखते उठ जाना थ्रपना स्थान क्रीडका उन के देखते दूमरे स्थान को जाना यदावि वे यलवा करनेहारे घराने के रै तै। भी क्या जानिये वे ध्यान दे॥ ४। से। तू दिन को उन के देखते बन्ध्याई के सामान की नाई अपना सामान निकालना थीर तू श्राप बन्धु-प्राई में जानेदारे की रीति संभ की उन के देखते उठ जाना॥ १। उन को देखते भीत की फोडकर रुसी से से लपना सामान निकालना ॥ ६। वन के देखते चसे अपने कधे पर चठाकर अधेरे मे निकालना थीर श्रयना सुदा छांपे रद्यना कि भूमि तुमी न देख पडे क्योंकि में ने तुभी इशाण्ल् की घराने के लिये चिन्द रुप्टराया है ॥ ७ । छ। चा के ग्रनुसार मैं ने ऐसा ही किया दिन की मैं ने खपना सामान यन्ध्याई के सामान की नाई निकाला थीर मांभ को व्यपने दाध से भीत की फीडा फिर क्रंधेरे में सामान को निकालकर उन के देखते प्रपने कधे पर उठाये हुए चला गया॥ ८। फिर विदान की यहाया का यद खचन मेरे पाय प्रध्वा कि, ९। चे मनुष्य के सन्तान क्या इसारल के घराने ने अर्घात्

कि यह तूक्या करता है॥ १०। तू उन से कह कि प्रभु परीवा ये। करता है कि यह भारी वचन यष्यलेम् मे के प्रधान पुष्प ग्रीर इसारल् के सारे घराने के विषय में है जिस के बोच वे रहते हैं ॥ १९ । तू उन से कह कि मै तुम्हारे लिये चिन्ह हुं जैसा मे ने आप किया है वैसा ही रवारती लोगों से भी किया कारगा उन की उठकर बंधुश्राई में काना पहेगा॥ १२ । उन के बीच जे। प्रधान पुरूप है से। ग्रंधेरे में श्रपने कंधे पर वाक उठाये हुए निकलेगा वे भाषना सामान निकालने की लिये भीत की फीड़ेंगे सीर बद प्रधान श्रपना मुख कापे रहेगा कि इस की भूमि न देख पहें ॥ १३। फिर में उस पर अपना जाल फैला-कगा थीर वह मेरे फंदे में फंदेगा श्रीर में उसे कर्रोदयो के देश के बाबेल् में पहुंचा दंगा पर यद्यीप यह उस नगर में मर कारगा तै। मो उस की न देखेगा॥ १८। थ्रीर जितने उस के ग्रास पास उस के सदायक दोंगे दन की श्रीर इस की सारी टेालियें। की मैं सब दिशायी में तितर बितर कर दूंगा स्रीर तलवार खीचकर उन के पीके चलवार्जगा॥ १५ । थ्रीर बय में उन्हें बाति बाति में तितर वितर कष्गा थीर देश देश में किन्न भिन्न कर दूंगा तब वे जान जैंगे कि मैं यदीवा दू॥ १६ । श्रीर में उन में से धोडे से ले।गों की तलवार भूख ग्रीर मरी से बचा त्रवर्षाा श्रीर वे श्रपने विनीने काम उन जातियों मे यखान करेंगे जिन के घीच वे पहुंचेंगे तब वे जान ले गे कि मै यदे। या हूं॥

40। फिर यदीया का यद यसन मेरे पास पहुचा कि, १८। हे मनुष्य के सन्तान कांपते हुए अपनी रीटी खाना श्रीर घरश्यराते श्रीर चिन्ता करते हुए अपना पानी पीना॥ १९। श्रीर इस रेग के लेगीं से यों कदना कि प्रमु यदीया यहग्रलेस् श्रीर इसाएल् के देग के निवासियों के विषय यो कदता है कि ये अपनी रीटी चिन्ता के साथ खाएंगे श्रीर अपना पानी विस्मय के साथ पीएंगे श्रीर देश के सब रहनेहारों के उपद्रव के कारण हम सब से जी उस में हैं वह रहित दीकर उत्तह जाएगा। २०॥ श्रीर बसे

<sup>(</sup>१) मूस में मुम पर मे उठ गया।

हुए नगर उन्नड़ेंगे श्रीर देश भी उन्नाड़ शे नाएगा। तवतुम नान लेगों कि मै पहावा हूं॥

२१। फिर यहे।चा का यह वचन मेरे पास पहुचा कि, २२ । हे मनुष्य के सन्तान यह क्या कदावत दे को तुम लेगा पद्यारल् के देश में कथा अपते दी कि दिन याधिक दी गये दे और दर्शन की की के व्यात पूरी नहीं हुई। ॥ २३। इस लिये उन से कट प्रभु यहे। यो कहता है कि मै इस कहा यत की वन्द करंगा पीर यह कहावत इसारल् पर फिर न चलेगी तू उन से अन्द कि बद्द दिन निकट श्राया श्रीर दर्शन की सब बात पूरी रेग्ने पर रें॥ २४। ग्रीर इस्रारल् के घराने में न ती कूठे दर्शन की कोई बात गार न भावी की कोई चिक्रनी चुपडी यात फिर कही जाएगी ॥ २५। क्योंकि में परे।या ष्ट्र जब मै वालूं तब जा वचन मै कहूं से पूरा दी चारगा उस में विलम्ब न होगा है बलवा करनेदारे घराने तुम्हारे ची दिना में मै घचन क्रवृगा थीर घट पूरा है। जाएगा प्रभु यद्दीया की यद्दी वासी है।

३६। फिर यदावा का यद वचन मेरे पास पहुचा कि, २०। दे मनुष्य के सन्तान सुन इसारल् के घराने के लेगा यह कह रहे हैं कि जो दर्शन यह देखता है से वहुत दिन के पोह्रे पूरा देगनेवाला है दौर यद दूर के समय के विषय न्यूवत करता है ॥ २८। इस लिये तू उन से कह प्रमु यदावा यो कहता है कि मेरे किसी वचन के पूरे दोने में फिर विलस्य न वेगा बरन की बचन में कहू से पूरा ही दोगा प्रमु यदावा की यदी वाखी है॥

१३ फिन यद्यां का यद वचन मेरे पास गहुचा कि, २। दे मनुष्य

के यन्तान इसारल् के जो नबी खपने ही मन से नयूवत करते हैं उन के विषद्ध तू नयूवत करके कर कि यहाळा का वचन मुने। । ह। प्रमु यहावा या कहता ई कि हाय उन मूळ्'नवियों पर की खपने ही आत्मा के पीछे मटक जाते खीर दर्शन नहीं पाया। । । पे इसारल् तेरे नबी खर्डहरों में की

लोमहियों के समान यने हैं ॥ ५ । तुम ने नाकों में चढ़कर इसाग्ल के घराने के लिये भीत नहीं सुधारी विस से वे यहाया के दिन यह में स्थिर रह सकीं ॥ ६ । तो लोग करते हैं कि यहाया की यह याणी है उन्हों ने भावी का ध्यर्थ श्रीर मूठा दाया किया है क्योंकि चाहे तुम ने यह बाणा दिलाई कि यहाया यह यचन पूरा करेगा तीभी यहाया ने उन्हें निं भेता ॥ ७ । क्या सुम्हारा दर्धन भूठा नहीं है श्रीर ग्या तुम मूठमूठ भावी नहीं कहते कि तुम कहते हैं। कि यहाया की यह याणी है, पर में ने सुक नहीं कहा है ॥ ६ । इस कारण प्रमु यहाया तुम से यो कहता है कि तुम ने तो ध्यर्थ यात कही श्रीर मूठे दर्धन हेरों है इस लिये में सुम्हारे विस्त हुं प्रमु यहाया की यही वाणी है।

र । ने। नयी भूठे दर्शन देखते श्रीर भूठमूठ भावी करते है मेरा हाथ उन के विन्द्व होगा थीर न वे मेरी प्रका की ग्रीष्ट्री में भागी देंगी न उन के नाम इसा-रल्को नामावली में लियो बारगे श्रीर न वे इसारल् के देश में प्रवेश करने पागी दस से तुम सात जान सोगो कि मै प्रभु पदे।या हू ॥ १०। क्योंकि वन्दे। ने श्रान्ति ऐसा कदकर कव श्रान्ति नहीं है मेरी प्रका की व्यक्ताया है, किर बच कोई भीत वनाता तव वे उस की कच्ची लेसाई करते हैं। १९। उन कच्ची लेगाई करनेदारा से कद कि यद ता शिर आग्शी क्यों कि वहें जार की वर्षा देशी थीर वहें वहें ष्राचे भी गिरंगे दीर प्रचयह काधी वसे गिराएगी॥ १२। से जय भीत शिर जारशी तय क्या सेशा तुम से यह न फर्रोंगे कि की लेसाई तुम ने किई से करां रही ॥ १६। इस कारण प्रमु यद्दीया तुम से येां कदता है कि में जलकर उस की प्रचरह शांधी के द्वारा गिरास्त्रा। श्रीर मेरे क्रांच से भारी वर्षा द्यांगी श्रीर मेरी चलजलाइट से यहे यहे श्रीले गिरेगे कि भीत की नाश करे॥ प्रशास्य रीति विष भीत पर तुम ने कही लेकाई किई है उसे में का हूंगा वरन मिट्टा में मिलाजंगा थीर उस की मैंब ख़ुल जारगी थार जय यह गिरेगी तय तुम भी उस के

<sup>(</sup>१) मूल ने सय दर्शन भाग हुए।

<sup>(</sup>१) मूल में ध्योकि ग्रीर क्योंकि।

नीचे दयकर नाथ रोगे तय तुम जान लोगे कि में यहेग्दा हूं ॥ १५ । इस रीति में भीत जार उस की कञ्ची लेगाई करनेटारे देंग्नों पर अपनी जलजला-इट पूरी रीति से महका कंगा फिर तुम से कहूगा कि न तो भीत रही खीर न उस के लेसनेटारे रहे १६ । अर्थात् इमारल् के विनयी जा यद्यालेम् के विषय नष्ट्र-यत करते थीर उसकी जान्ति का दर्शन यताते है पर प्रमु यहावा की यह वाकी है कि जान्ति है ही नहीं॥

५७। फिर हे मनुष्य के संतान तू अपने ले।गो को स्त्रिया से विमुख दीकर की अपने ही मन से न्यूयत करती हैं छन के विष्टु न्यूयत करके, ९८। कद कि प्रभु यहीचा यी कदता है कि जी स्त्रियी द्राय के सब को हो के लिये तकिया सीती श्रीर प्रांखिया का प्रत्रेर करने की डील डील के मनुष्यां के सिर के ठांपने के लिये कपडे बनाती हैं उन पर दाय। यया तुम मेरी प्रजा की प्रायों का प्रदेर करकी ष्यपने निस प्राया घचा रवयोशी॥ १९। तुम ने ते। मुट्टी मुट्टी भर सद्य श्रीर रे। छी के टुकड़ों के खदसे मुक्ते मेरा प्रजा की द्रिष्टि में अपिष्ठत्र उद्दराक्षर अपनी रन कुठी यासी के द्वारा की मेरी प्रधा के लेगा तुम से सुनते दे उन प्रािकयो की मार डाला ची नाम को योग्य न चो पीर उन प्रामियो की खचा रक्खा है जो छचने को योग्य न थी। २०। इस कारग प्रभु यदे। वा सुम से यें। कहता है कि सुने। में सुमदारे उन सिक्रिया के विक्षु हू जिन के द्वारा तुम यदां प्रारितयों की श्रादेर करके चड़ाती दी सी वन की तुम्हारी खांह पर छे छीनकर उन प्राणियों की हुडा दूंगा जिन्दे तुम श्रदेर कर करके उडाती हो । २९। फिर में तुम्दारे सिर के कपड़े फाड़कर भएनी प्रवा के लेगो। की तुम्टारे दाच से हुडासंगा कीर वे प्राप्ते की तुम्हारे व्यामेन रहेंगे कि तुम चन का श्रद्धेर कर खकी तय तुम जान लेगी कि मै यहे। यह ॥ २२ । तुम ने जे। भूठ कदकर धर्मी के मन की उदास किया है जिस की मे ने रहास करना नदी चाद्या श्रीर दुष्ट जन की दियाय यंधाया दे विस से वह शयने यूरे मार्ग से न फिरे शीर जीता

रहे, २३। इस कारत तुम फिर न ते। क्रूठा दर्शन देखे। शीर न भाषी कहे। शो क्योंकि में श्रपनी प्रजा की तुम्हारे दाय से कुडाकंगा तब तुम जान ले। गो कि में क्टोटंग हूं॥

१४ फिर इसारल के कितने पुरनिये मेरे पास आकर मेरे सास्टने बैठ गये॥ २। तब यदीवा का यद वचन मेरे पास पहुचा कि, ३। छे मनुष्य के सन्तान दन पुरुषों ने तो प्रपनी सूरते प्रपते सन में स्थापित किई थीर ष्यपने ष्रधम्मे की ठीकर ष्रपने सम्दने ग्रन्खी है फिर ह्या वे मुक्त से कुछ भी पूछने पारं॥ ४। से तू उन से लए प्रभु यहावा ये कहता है कि इसारल् के घराने में से की की ई खपनी मूरते खपने नन में स्थापित कारको श्रीर व्यपने व्यधनमें की ठीकार व्यपने साम्हते रखकर नबी के पास स्नार उस की में यदावा चस की बहुत सी मूरती के अनुसार ही सत्तर टूंगा, ध । जिस से इसारल् का घराना जो अपनी मूरतें। के द्वारा सुके त्यागकर सब का अब दूर दे। गया दे उन्दे में उन्दीं के मन के द्वारा फंसाई ॥ ६। से इवारल् की घराने से कह प्रभु यहे। वा यो कहता है कि फिरी छीर खपनी मूरता की पीठ पीछे करी थीर अपने सब घिनै।ने कामी से सुद मे। हो ॥ छ। क्योंकि इखारल् के घराने में से खीर उस के खोध रहनेहारे परदेशियों में से भी कोई क्यों न दी जो मेरे पीके दी लेने की। कें। हक्तर अपनी मुख्ते अपने मन से स्थापित करे श्रीर खपने श्रधम्म को ठीकर श्रपने साम्दने रक्ष्ये थीर तय मुक्त से अपनी क्रोई यात पूछने को लियेनबी को पास छाए उसकी में यदे।वा छाप ही उत्तर द्र्या॥ ८। थ्रीर मै उस महुष्य से विमुख द्वाक्तर उस की विस्मित क्षरंगा स्नीर चिन्द ठद-राक्तमा उस की कदावत चलालंगा छीर में उसे श्रपनी प्रजा में से नाश करंगा तब तुम लेगा जान क्षोग्ने कि मै यहावा हू ॥ ९। श्रीर यदि नवी ने भ्रोखा खाकर कोई वचन करा है। तो जाने। कि मुभ यहीया ने उस मधी की धोखा दिया है श्रीर अपना दाध चस को विरुद्ध खळाकार उसे सामनी प्रका इस्रायल

में से विनाश करंगा ॥ १० । वे सब सेगा श्रापने श्रापने श्राध्ममें का वेश्वम उठारंगे श्राप्तीत् जैसा नमी वे श्रुक्तनेहारे का श्रध्ममें ठहरेगा नकी का भी श्राधममें वैसा हो ठहरेगा, १९ । इस लिये कि इसारल्का घराना मेरे पीके ही लेना श्रागों की न को है न श्रापने भौति भाति के श्रापराधी के द्वारा श्रागों की श्राष्ट्र वने घरन वे मेरी प्रका ठहरें श्रीर में उन का परमेश्वर ठहरूं प्रमु यहावा की यही वामी है ॥

१२ । फिर यदीवा का यद वचन मेरे पास पहुंचा कि, १३। दे मनुष्य के सन्तान स्रव्य किसी देश के लेशा सुक ये विश्वासधान करके पापी हो जारं ग्रीर में जपना दाच उस देश के विक्त वकाकर चस में का अनुक्षी आधार दूर कर थीर उस में श्रकाल हालकर इस में से मनुष्य श्रीर पशु दोनों की नाशकार्व, 98 । तय चारे उस मे नूर् दानियोल् श्रीर अध्यूव ये तीना पुरुष हो तीमी वे अपने धर्म के द्वारों केवल अपनें दी प्राची की घषा सर्केंगे प्रस् यहावा की यही वाशी है। १५। यदि में किसी देश मे दुष्ट जन्तु भेक्नुं की उस की निर्जन करके उतार कर हाले थार जन्तुओं के कारण कोई उस में दीकर न जाए, १६। ती चादे उस में वे तीन पुरुष हा ताभी प्रभु यद्याचा की यद वाणी है कि मेरे चीवन की सेंद्र वे न ता येटों न येटियों का यचा स्की से ही सकेसे दसी और देश उजाइ है। जाएगा ॥ १७ । यदि में उस देश पर तलवार खींच-कर कड़े हे तलवार उस देश में चल खार इस रीति मनुष्य श्रीर पशु उस में से नाश कर्ब, १८। तो चारे उस में वे तीन पुरुष हों ताभी प्रभु यहावा की यह वासी है कि मेरे जीवन की सेंह वे न ता बेटां न बेटियों की बचा सकींगे वे छी प्रकेरी बचेंगे॥ 9ए। यदि में उस देश में मरी फैलाऊं स्नार उस पर प्रयनी जलजलाहर महकाकर उस सेषू रेसा बहाजं कि वहां के मनुष्य भीर दोनी नाम हो, २०। ता चादे नूह दानिय्येल् स्रोर ष्यण्य उद्यं में दे। तीभी प्रमु यहावा की यह वांगी है कि मेरे जीवन की सेंह वे न ता

वेटी न वेटिया की वचा सकेंगे वे अपने धर्म के द्वारा अपने ही प्राची की वचा सकेंगे ॥ २१। श्रीर प्रमु यहीवा यो कहता है कि मे यहजलेम् पर अपने चारी दग्रह पहुंचादंगा अर्थात् तलवार अकाल हुष्ट जन्तु और मरी जिन से मनुष्य और पशु सब उस में से नाज हो ॥ २०। तीमी उस में चोड़े से वेटे वेटिया वचेंगी वहां से निकालकर तुम्हारे पास पहुचाई वारंगी और तुम उनकी चालचलन भीर कामी की देखकर उस विपत्ति के विपय की में यहजलेम पर हालूंगा वरन जितनी विपत्ति में उस पर हालूंगा उस सब के विपय तुम जान्ति पाओगे॥ २३। कव तुम उम की चाल चलन भीर काम देखे। तब वे तुम्दारी जांति के कारण होगे बीर तुम जान लेगो कि में ने यह अलेम में जो कुढ़ किया से विमा कारण नहीं किया प्रमु यहोवा को यही वालों है ॥

१५. फिर यदोवा का यह यचन मेरे पास यहुवा कि, २। हे मनुष्य के सन्तान सब वृक्षी में दाखलता की क्या श्रेष्टता है दाख की प्राप्ता जी जंगल के पेड़ों के बीच उत्पन्न दोती दै उस में क्या गुरा है।। ३। क्या के। ई यस्तु यनाने के लिए उस में से लकड़ी लिई जाती या कार्ड यर्तन टांगने के लिये उस में से खूंटी यन सकती है । 8 । यह ते। ईन्धन यनकर खारा मे भोंकी जाती है उस को दोनों सिरे खाग से जल जाते खार उस का चीच भस्म दे। जाता दे प्या यह किसी काम की है॥ ५। सुन क्षय वह यनी घी तब भी यह किसी काम की न भी फिर अब यह साग का ईंधन देा-कर भरम दे। गर्द दे तब कि वी काम की कहां रही ॥ ६। से। प्रभु यदीवा यों कदता है कि लैसे जगल के पेड़ी में से में दाखलता की याग का र्चधन कर देता दू वैषे दी में यदशलेम् के निया-वियों की नाथ कर देता हूं॥ ७। श्रीर में उन से विमुख हूगा थार वे याग में से निकलकर फिर दूसरी याग को ईंधन दे। जाएंगे कीर अब में उन से विमुख डूंगा तब तुम लेगा जान लेगो कि में यदेग्या ष्ट्र ॥ द । श्रीर में उन का देश उजाड़ दूंगा क्योंकि

<sup>(</sup>१) मूंच में च देखकर ।

१६. फिर यदावा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, २। हे मनुष्य की संतान यस्थलेस् की उसके सब घिनैने काम जता दे॥ ३। श्रीर उस से कद है यस्थलेम् प्रमु यदावा तुम से यों कहता है कि तेरा जन्म और तेरी उत्पत्ति कनानियां के देश से हुई तेरा पिता ती एमोरी शौर तेरी माता हितिन थी॥ 8। छीर तेरे अन्म पर ऐसा हुंबा कि जिस दिन मू सन्मी उस दिन न तेरा नाल कीना गया न तू शुद्ध दोने के लिये धोई गई न तेरे फ़ुक भी लोन मला गया न तू कुछ भी कपड़े। में लपेटी गई ॥५। किसी की दयादृष्टि तुक्त पर न हुई कि इन कामी में से तेरे लिये एक भो काम किया जाता घरन अपने अन्म के दिन तु घिनै। नी दोने के कारण खुले मैदान से फ्रेंक दिई गई घी॥ ६ । ग्रीर जल मे सेरे पास से देशकार निकला और तुक्ते लेाहू में साटते दुर देखा तथ में ने तुम से कहा है से हूं मे सेटती दुई जीती रह फिर सुमत से मैं ने कहा लाहू में लाटती हुई जीती रह ॥ ७। फिर में ने तुमें खेत के विक्ले को नाई यकाया सातू वकते वकते वही दी गई बीर खाति सुन्दर हो गई तेरी कातियां सुहै।ल हुई बीर तेरे वाल बढ़े श्रीर तू नंग धडंग थी ॥ ८। फिर म ने तेरे पास से देशकर काते हुए तुभी देखा कि तू पूरी स्त्री द्या गई है सा में ने तुमी अपना शस्त्र खोळा-कर तेरा तन छोप दिया और तुक से किरिया खा-कर सेरे संग वाचा वाधी श्रीर तू मेरी हा गई प्रभु यहाया को यही वासी है ॥ ९ । तय में ने तुमी जल वे नदलाकर तेरा लेलू तुक पर वे घो दिया श्रीर तिरो देव पर तेल मला ॥ १०। फिर मे ने तुभे ब्रुटेदार वस्त्र बीर मूद्रभें के जमड़े की पनिष्यां परिनाई चीर तेरी कमर में सूक्त सन वांधा खीर तुसे रेशमी कपडा खोडाया ॥ १९। तब में ने तेरा चिंगार किया भीर तेरे दाची में चूडियां और तेरे गले में तोड़ा पहिनाया ॥ १३। फिर में ने तेरी नाक में नत्य खीर तेरे कानों में ब्रालियां पहिनाईं श्रीर तेरे सिर पर सहक को सिरे पर भी तूने अपना ऊंचा स्थान

उन्हों ने मुक्त से विश्वासघार किया है प्रभु यहेग्वा शोभायमान मुक्तुट धरा ॥ १३ । से तेरे श्राभूपका से ने की यही वाको है ॥ चांदी के श्रीर तेरे वस्त्र सूदम सन रेशम श्रीर बूटे-दार कपड़े के बने फिर तेरा भे। जन मैदा मधु श्रीर तेल हुआ और तू अत्यन्त सुन्दर धरन रानी दोने के याग्य हा गई॥ 98। श्रीर तेरी सुन्दरता की कीर्ति श्रन्यजातियों से फैल गई क्योंकि उस प्रताप के कारण जी मैने अपनी और से तुमें दिया था तू पूर्ण सुन्दर घी प्रभु यहोवा की यही वाणी है।

> १५। तब तू अपनी सुन्दरता का भरोसा करके श्रपनी नामवरी के कारण व्यभिचार करने लगी श्रीर सब बटोहियों के संग बहुत कुकर्मा किया की कीर्द तुमें चाइता उदी से तू मिलती थी॥ १ई। शौर तू ने अपने वस्त्र लेकर रंग विरगे क्वे स्थान वना लिये श्रीर उन पर व्यक्तिचार किया ऐते काम फिर न वन पर्डोंगे, ऐसा नहीं द्वाने का ॥ १७ । श्रीर तू ने स्रपने सुशोभित ग्रहने लेकर की मेरे दिये हुए सेने चान्दी के थे पुरुप की मूरते बना लिई खीर उन में भी व्यक्तिचार करने सगी, १६ । श्रीर श्रपने बुटेदार वस्त्र लेकर उन की पहिनाये थीर मेरा तेल थीर मेरा घूप उन की साम्द्रने चढ़ाया॥ १९ । श्रीर की भीकन मे ने तुओं दिया था थर्थात् जो मैदा तेल थै।र मधु में तुमें खिलाता था से। सब तू ने उन के साम्हने सुख-दायक सुगन्ध करके रक्खा यें ही होता या प्रमु यदे। वा की यही वासी है। २०। फिर तूने अपने धेटे वेटियां जा पू मेरी जन्माई जनी थी लेकर उन मूरता की नैवेदा करकी चढाई। क्या तेरा व्यक्तिचार करना रेसी क्रोडी स्नात थी, २१। किं तूने मेरे लड़कीबाले उन मूरतीं के आगे आग में चढ़ाकर घात किये हैं। २२। श्रीर तून श्रपने सब घिनै।ने काम में थ्रीर व्यक्तिचार करते दुर खपने खचपन के दिनों की सुधि कभी न लिई जब तूनंग घड़ंग ष्रपने लेाडू में लाटती घी॥ २३। श्रीर तेगे उस सारी खुराई की पीहे क्या हुआ प्रमु यद्दावा की यह धार्या है कि छाय सुक्त पर छाय, २४। कि तू ने एक डाटवाला घर वनवा लिया स्रीर दर स्का चैक्त में एक ऊंचा स्थान बनवा लिया ॥ २५। धीर एक एक

रक रक बटोघो की जुकर्म के लिये बुलाकर महा-व्यभिचारिन दे। गर्द ॥ ३६ । तू ने अपने पडीसी मिस्री साग्री से भी सा माटे ताले है व्यभिचार किया, तू मुक्ते रिस दिलाने के लिये ग्रपना व्यक्तिचार बकाती गर्द ॥ २९। इस कारण में ने स्रपना हाथ तेरे विष्टु बढाकर तेरा दिन दिन का खाना घटा दिया श्रीर तेरी वैरिन पलिशती स्त्रियां की तेरी महापाप की चाल ये लजाती है उन की बच्छा पर मै ने तुमें छोड़ दिया है।। २८। फिर तेरी तृत्वा चान सुकी इस लिये तूने प्रश्रूरी लेगों से भी व्यक्तिचार किया छै।र उन से व्यक्तिचार करने पर भी तेरी तृष्णान बुक्ती॥ २९। फिर तृ लेन देन के देश में व्यक्तित्रार करते करते कस्दिया के देश लें पहुंची और वहां भी तेरी तृत्या न वुक्ती ॥ ३०। से प्रमु यद्दीवा की यद वासी है कि तेरा दृदय कैंदा चवल है कि तू ये सब काम करनी है की निर्लेक विश्या ही के काम हैं। ३९। तूने जा एक एक सहक के विरे पर अपना हाटवाला घर श्रीर क्रीक चौक्ष में अपना उंचा स्थान वनवाया है इसी में तू वेश्या के समान नहीं ठहरी क्योंकि तू ऐसी कमाई पर इंसती है। ३२। तू व्यक्तिचारिन पत्नी है तू पराये पुरुषों की खपने पति की सन्ती ग्रहण करती धै। ३३। सब वेश्वायों की ती क्षया मिलता है पर तू ने यापने सब यारीं की स्पैये देकर थीर उन की लालच दिखाकर बुलाया है कि वे चारी ग्रीर से बाकर तुमा से व्यक्तिचार करे॥ ३४। इस प्रकार तेरा व्यभिचार थीर धार व्यभिचारिनी से उलटा है तेरे पीड़े कोई व्यभिचारी नही चलता खीर तूदाम किसी से लेती नहीं बरन तू ही देती है इसी रोति मू उलटी ठहरी।

सुन ॥ ३६ । प्रभु यदेशवा येा कदता है कि तू ने जे। व्यक्तिचार से भारत निर्लेड्ज द्वाकर खपनी दें स्प्रपने यारी के दिखाई थीर श्रवनी सूरती से चिनाने काम

वनवाकर प्रापनी युन्दरता विनीनी कर दिई थीर | यारी की जी तुभी प्यारे है थीर जितने से तू ने मीति लगाई थे।र जितनी से तूने बीर रक्खा उन सभी की चारी ग्रीर से तेरे विषद्व स्कट्टा कर उन को तेरी देह नगी करके दिखा आंगा और वे तेरा तन देखेंगे ॥ ३८ । तब मे तुम की ऐसा दगड दूंगा वैसा व्यक्तिचारिने। थीर लाहू बचानेदारी स्त्रियों की दिया जाता है सीर क्रोध कीर जलन के साध तेरा लाहू बहातमा ॥ ३९। इस रोति में तुमें उन के यश कर दूंगा ग्रीर व तेरे डाटवाले घर की ठा दंगे थीर तेरे कवे स्थानी की तीड़ देंगे थीर तेरे वस्त वरवस उतारेगे थीर तेरे युन्दर ग्रहने कीन लेंगे थीर तुमी नंग धड़ंग करकी है। ड्रेगे॥ ४०। तब वे तेरे विष्द्व रक्ष सभा रक्षट्ठी करके तुभ पर पत्यस्वाद करेंगे श्रीर श्रपने कटारी से वारपार हेर्देंगे ॥ ४१ । तब वे धारा लगाकर तेरे घरीं की जला देंगे थीर तुमे बहुत सी स्त्रिया की देखते दगढ देंगे श्रीर में तेरा व्यक्तिचार बन्द करंगा श्रीर तू छिनाले के लिये दाम फिर न देंगी॥ ४२। श्रीर खब्ब मै तुक्त पर पूरी जलजलाइट प्रगट कर चुकूंगा तथ तुभ पर कीर न जलूंगा घरन शान्त है। जोकंगा थार फिर न रिसि-यार्जमा ॥ ४३ । तू ने जी अपने खचवन की दिन स्मरण नहीं रक्खें बरन दन सब बातों के द्वारा मुक्री चिक्राया इस कारण में तेरी चाल चलन तेरे सिर डालूंगा थीर तू अपने सब पिछले चिनैने कामीं से ष्यचित्र थीर महापाप न करेगी प्रभु यद्दीवा की यही वाको है॥

88। सुन कहाबता के सब कहनेहारे तेरे विषय यह कहायत कहेंगे कि जैसी मा यैसी बेटी ॥ ४५ । तेरी मा सा अपने पति थीर लडकेबाली से धिन करतो है तू ठीक उस की घेटी ठहरी थार तेरी व्यद्दिनं जा अपने अपने पति थे। र लड़केबालां से ३४। इस कारण है ठेश्या यहीवा का वचन चिन कारती थीं तू ठीक उन की खोंदन ठहरी उन की भी माता हितिन श्रीर उन का भी पिता एमेरी था ॥ अई। तेरी बड़ी खिंदन ता शामरे।न है जी ष्मपनी घेटियों समेत तेरी बाई ग्रीर रहती है ग्रीर किंगे कीर-अपने लड़केवासी को साहू बहाकर उन्हें तिरी क्षेत्रि बहिन की तिरी दक्षिनी खीर रहती है षांत चक्राया है. इंश इस कारण सुन में तेरे सब सो बोटियों समेत सदीस है ॥ 89 । पर तू उन की

सी चाल नहीं चली श्रीर न उन की से घिनाने काम किये हैं यह ती बहुत क्वेटी बात ठहरती पर तेरी सारी चाल चलन इन से भी याधिक बिग्रह गई॥ 84 । प्रभु यदीवा की यह वाशी है कि मेरे जीवन की सेंह तेरी बहिन सदीम् ने अपनी बेटियों समेत तेरे थ्रीर तेरी बेटियों के समान काम नही किये॥ १९ । मुन तेरी वहिन सदीम् का घ्रधामी यह या कि वह अपनी बेटियां सहित घमण्ड अरती पेट भर भरके खाती थीर मुख चैन से रहती थी थीर दीन दरिद की न सभालती थी ॥ ५०। सी वद गर्व करके मेरे साम्हने घिनै।ने काम करने लगी ग्रीर यह देखकर में ने उन्दे दूर कर दिया ॥ ५१ । फिर शोमरीन् ने तेरे पाप की श्राधे भी नहीं किये तूने ले। उस स वद्भर घिनै।ने काम किये थै।र श्रपने सारे घिनै।ने कामें के द्वारा श्रपनी खिद्दनों की जीत लिया ॥ ५२ । से तूने जो खपनी व्यक्तिंका न्याय किया इस कारण हजा करती रह क्येंकि तूने जा उन मे बङ्कर घिनीने याप किये है इस कारण वे तुम से कम दे। पी ठइरी है से। तू इस बात से लबा थीर लजाती रह कि तूने व्यवनी विद्विनें की जीत लिया है ॥ भूइ । सा जब मै उन की क्षर्यात बेटियो संहित सदीम् ग्रीर घोमरीन् की बन्धुशाई से फेर लाईगा तव उन के बीच ही तेर बन्धुयो को भी फेर लाइंगा, ५८। जिस से तू लकाती रहे थीर अपने सब कामी से यह देखकर सबार कि तु उन की शांति ही का कारण दुई है। ५५। श्रीर सेरी बहिने सदीम् श्रीर श्रीमरीन् अपनी अपनी घेटियो समेत खपनी पहिली दशा की फिर पहुं-चैंगो प्रीर तू भी श्रपनी छोडियों सहित अपनी पहिली दशाक्षेत्रं फर पहुचेशी॥ ५६। स्रपने घमगड के दिने। में ता त्र अपनी खिंहन सदीम् का नाम भी न लेती घी, ५०। सब कि तेरी झराई प्रगट न हुई घी खर्थात् विस समय तृ क्रासपास को लोगा समेत क्रामी स्त्रिया की थीर पांसिश्ती स्लियों को जी खब चारी खीर ये तुम्मे तुच्छ जानती है नामधराई करती थी। ५८। पर श्रव तुक को श्रपने महापाप श्रीर घिनाने कामे।

का भार आप ही उठाना पढ़ा यहावा की यही वासी है। ५९। प्रभ यहावा यह कहता है कि मे तेरे साथ ऐसा वर्तीव करूंगा जैसा तू ने किया धै त्र नेतावाचा ताडकर किरिया तुच्छ जानी दै॥ ६०। ताभी में तेरे बचपन को दिना की अपनी वाचा स्मरण कडंगा श्रीर तेरे साथ सदा की वाचा वां भूंगा ॥ ६१ । श्रीर जब तू श्रपनी खेडिनी की अर्थात् अपनी बड़ी बड़ी थै।र क्वेटी क्वेटी बहिनां का ग्रइण करे तब तू अपनी चालचलन स्मरण काको लजाएगी ग्रार में चन्ह तेरी बेटियां ठहरा दूगा पर यह तेरी वाचा को अनुसार न आ वंगा॥ ६२। ग्रीर में तेरे साथ श्रापनी वाचा स्थिर कार्यगा तब तू जान लेगी कि मै यदीवा हू, ६३। जिस से तूसमंख करको लकाए श्रीर लज्जा के मारे फिर कभी मुद्द न खोले यह तब द्वीगा जब मै तेरे सब कामों के। कापूरा। प्रभ् यहावा की यही वासी है।

१.9. पित्र यदेशवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, २। हे मनुष्य के संतान इसारल् के घराने से यह पहेली छीर द्रष्टान्त कह कि, ३। प्रमु यहावा ये। कहता है कि एक लंबे पंखवाले थीर परी से भरे श्रीर रंग विरंगे बहे उकाब पद्मी ने लबानान जाकर एक देवदार की फ़्नगी नेाच लिई ॥ ४ । तब उस ने उस मुनगी की सब से कपर पतली ठहनी की तीड़ लिया थीर उसे लेन देन करनेहारी के देश में ले जाकर व्योपारियो के एक नगर में लगाया ॥ ५ । तब उस ने देश का कुछ जीज लेकर एक उपजाक खेत में वे।या श्रीर उसे बहुत जल भरे स्थान में मजनूकी नाई लगाया ॥ ई। थ्रीर वह जाकर क्वाटी फैलने-हारी दाखलता हा गई जिस की डालिया उकाव की खोर कुकीं और उस की सेर उस के नोचे फैली इस प्रकार से वह दाखलता होकर कनखा फीइने थ्रीर पत्ते। से भरने सगी॥ ७। फिर थ्रीर एक लंबे पंखवाला थैंार परे। से भरा हुमा वहा उजाव पन्नी था से व्या हुआ कि वह दाखलता उस कियारी से जहां वह लगाई गई भी उसी दूसरे

डालियां मुकाने लगी जिस से यही उसे सींचा करे। द। पर वह तो इस लिये शक्की भूमि मे बदुत जल के पास लगाई गई भी कि वनवार फोड़े बार फले और उत्तम दाखलता वने ॥ ९ । से। तू यह कह कि प्रभु यद्दावा या पूछता है कि क्या वह फुले मलेगी क्या वह उस की जह से न तखाहेगा थार उस की फोर्न की न काइ डालेगा कि यह खपनी शव हरी नई पत्तियों समेत सूख जार यह ता यहत ती उसी कियारी में मुख जाएगी जहां छगी है ॥

99 । किर यद्दीर्घा का यद बचन मेरे पास कि मुक्त यद्दीया ही ने ऐसा कहा है ॥ वह फूले फलेगा क्या रेसे कामी का करनेदारा ही ने यह कदा सार कर भी दिया है। बचेगा क्या यह अपनी वाचा ताड़ने पर वस जारगा ॥ १६ । प्रमु यदीवा या कदता है कि मेरे जीवन की सेए जिस राजा की खिलाई हुई किरिया

उकाब की स्रोर अपनी सेार फैलाने स्रीर स्नपनी युद्ध में उस की सहायता न करेशा ॥ १८ । क्योंकि चस ने किरिया का सुच्छ जाना और याचा का साहा देखी उस ने धरान देने पर भी रेसे रेसे काम फिये हैं से। यह वचन जाएगा ॥ ९९ । से। प्रभु यहावा यों कदता है कि मेरे जीवन की सेंद कि उस ने मेरी किरिया सुच्छ जानी ख्रीर मेरी वाचा ताड़ी यह पाव में उसी की सिर पर डालूगा ॥ २०। श्रीर मे अपना जाल उस पर फैलाइंगा श्रीर घट,मेरे फरें में फरेगा थार में उस की वायेल् में पर्वाकर बस विना किये और बहुत लोगो के विना क्षांमें उस विष्ठासद्यात का मुक्कट्टमा उस से सहूंगा जा मी जह से उखाही जाएगी। १०। चारे वह लगी उस ने मुक्त से किया है। २१। श्रीर उस के सब मी रहे तैं।भी क्या यह फूले फलेगी जब पुरवाई दला में से जितने भाग से चय तलवार से मारे चस को लगे तब क्या यह विलक्षुल मूख न जाएगी बद्ध जाएगे खीर जो रच जाए से। घारी दिशाख्री में तितर वितर है। जाएँगे तव तुम लेगा जान लेंगी

पहुंचा कि, १२। उस बलवा करनेदारे घराने से २०। फिर प्रमु पदीवा यें कदता है कि मैं भी कह कि वया तुम दन वातों का वर्ष नहीं समभते देवदार की कंची फुनगी में से कुछ लेकर लगाकंगा फिर उन से कह बाबेन् के राजा ने यरूणलेम् के। श्रीर उस की सब से कपरवाली कनखाश्री में से एक का उस की राजा और श्रीर दाकिमी की लेकर कीमल कनला तीड़कर एक श्रीत जर्ने मर्थत भर-व्यपने यहां वावेल् मे पहुचाया ॥ १३ । तव उस २३ । व्यर्थात् इसारल् के उसे पर्यंत पर ब्राप लगा-राजवंश में से एक पुषप की लेकर उस से वाचा जा। से। यह डालियां फोड़ यलयन्त है।कर उत्तम यांची श्रीर उस की वश में रहते की किरिया देवदार यन जाएगा थैर उस के नीचे अर्थात् उस खिलाई ग्रीर देश के सामर्थी सामर्थी पुरुषे। की जी डालियें की छाया में भाति भाति के सब पत्ती ले गया, 98 । कि वह राज्य निर्धल रहे और सिर विषेता करेगे ॥ २८ । तय मैदान के सब वृक्ष सान न उठा सके बरन बाचा पालने से स्थिर रहे ॥ १५ । लीगे कि मुक्त यहे। या ही ने जंबे वृक्त की नींचा सार तीमी इस ने घोड़े थार बही सेना माराने की लापने नीचे घृत की जंचा किया फिर हरे वृक्ष की सुखा दूत मिख में मेजकर उस से खलवा किया। व्या दिया ग्रीर सूर्य वृत्त की फुलाया फलाया मुक्त यदि। वा

१८. फिर यदेश्या का यद वचन मेरे पास पष्टुचा कि, २। तुस उस ने सुच्छ जानी थ्रीर जिस की वाचा उस ने सात जी इस्ताएल् के देश के विषय यह कहावत ताडी एस के यहां जिस ने उसे राजा किया था कहते है। कि जंगली दाख खाते ती पुरक्षा लेगा बर्धात् वाबेल् में वह उस की पास ही मर जाएगा । पर दांत खट्टे होते हैं लड़केवाली के इस का क्या १७। श्रीर जब वे बहुत से प्रामियों की नाश करने मतलब है। ३। प्रमु यहावा यें कहता है कि मेरे की लिये धुस वर्धिंगे कीर कोट बनार्थंगे तब फिरीन् जीवन की सेंह तुम की ससारल् में यद कहा-भपनी वहीं सेना थीर बहुती की मख्डली रहते भी वत कहने का फिर थवसर न मिलेगा ॥ 8 । सुना

ही पुत्र का भी प्राय है दे। में मेरे ही हैं से जा प्रार्की पाप करे वही मर जाएगा ॥ ५ । जो को ई धर्मी हो थीर न्याय थीर धर्म के काम करे है। बीर न ती पटाड़ों पर भोजन किया हो न दवारल के घराने की मुरतों की घोर आखे उठाया है। न पराई स्त्री की विगाड़ा हो न ऋतुमती की पास गया हो, ७। श्रीर न किसी पर श्रंधेर किया हो धरन ऋको को उस का वधक फेर दिया हा श्रीर न किसी की लूटा दी वरन भूखे की खपनी रोटी दिशे की खीर नगे की कपड़ा खीकाया दी, द। न ध्याज पर क्पेया दिया है। न क्पेये की बढ़े।तरी लिई हा श्रीर अपना द्वाय क्रुटिल काम से खीचा दी श्रीर मनुष्य के बीच सञ्चार्ड से न्याय किया दी, ९ । श्रीर मेरी विधियों पर चलता थै।र मेरे नियमा की मानता इया सञ्चार्ट से काम किया हो ऐसा मनुष्य धर्मी है यह ता निश्चय स्रोता रहेगा प्रभु यहावा की यही वासी है।। ५०। पर यदि उस का पुत्र हाक्रू खूनी वा कपर करे दूर पायों से वे किसी का करनेदारा क्षेत, १९। स्रीर अपर कार्दे हुए उचित कामी का करनेहारान दे। श्रीर प्रदाही पर भीजन किया दे। पराई स्त्री की विज्ञाङ्ग हो, १२। दीन दरिद्र पर भन्धेर किया दे। श्रीरा की लूटा दे। बन्धक न फेर दिया हा मुरतीं की ग्रीर श्रांख उठाई हा घिनाना काम किया हो, १३ । व्याल पर क्येया दिया हो थीर बढ़े। तरी ज़िई है। तो क्या वह जीता रहेगा यह जीता न रहेगा उस ने ये सब चिनै।ने काम किये हैं इस लिये छद्द निश्चय मरेगा उस का ख़ुन उसी को सिर पड़ेगा ॥ १४। फिर यदि ऐसे मनुष्य के पुत्र हो श्रीर छह अपने पिता के ये सब पाप देखकर विचारके उन के समान न करता हो, १५। षर्यात् न तो पदाड़े। पर भे। जन किया दे। न इसा-रस् के घराने की मूरतों की छोर छांख उठाई है। न परार्कस्त्री की खिशाडा हो, १६। न किसी पर प्रनिधेर किया दे। न क्रुड बंधक लिया दे। न किसी

सभा के प्राय ते। मेरे दें जैसा पिता का प्राय वैसा की चानि करने से द्वाथ खीचा दे। ब्यास ख्रीर बढ़ी-तरी न लिई ही ग्रीर मेरे नियमी की माना ही ग्रीर मेरी विधियो पर चला है। तो वह अपने पिता के श्रधमी के कारण न मरेगा खीता ही रहेगा॥ १८। चस का पिताता ते। जिस ने अधिर किया श्रीर लूटा श्रीर ग्रपने भाक्ष्यों के बीच श्रनुचित काम किया है वही अपने अधर्म के कारण मर आएगा॥ १९। तै। भी तुम ले। ग कहते ही क्यो, क्या पुत्र थिता के श्रधम्में का भार नहीं उठाता सब पुत्र ने न्याय श्रीर धर्म के काम किये है। श्रीर मेरी सब विधियों की पालकर उन पर चला है। तो वह जीता ही रहेगा ॥ २०। जी प्रायी पाप करे सेर्व्ह मरेगान ती पुत्र पिता के अधर्म का भार चठाएगा न पिता पुत्र का, धर्म्मी की अपने ही धर्म का फल और दुष्ट की थ्रपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा ॥ २९। पर यदि दुष्ट जन श्रपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों की पाले थीर न्याय थीर धर्म के काम करेती वह न मरेगा खीता ही रहेगा॥ ३२। उस ने जितने श्रपराध किये हों उन में से किसी का स्मरण उस के विरुद्ध न किया जाएगा जो धर्म के काम उस ने किया हो उस के कारण वह स्रीता रहेगा ॥ २३ । प्रभु यदे। या की यह वासी है कि क्या में दुष्ट के मरने से क्षक भी प्रसन्न होता हू क्या मै इस से प्रसन्न नहीं होता कि वह व्यपने सार्ग से फिरकर जीता रहे॥ २८। पर जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेके काम बरन दुष्ट के सब घिनै।ने कामें के अनुसार करने लगे ता वया वह स्रोता रहेगा, दितने धर्मा के काम उस ने क्रिये दें। इन में से किसी का स्मरण न किया जारगा जा विश्वासघात स्रीर पाप उस ने किया हो उस के कारण वह मर जाएगा। २५। तीभी सुम लेगा कदते हैं। कि प्रभु की गति रक्की नही। हे इस्रारल् के घराने सुन क्या ग्रांति एक्सपी नदीं क्या तुम्हारी दी ग्रांति बेठीक नहीं है। २६। खब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेके काम करने लगे हा यह उन के कारण को लूटा है। खरन प्रापनी रे।टी भूखे की दिई है। वे मरेगा प्रार्थात् बह व्यपने टेढ़े काम ही के कारबा पीर नेंगे की कपड़ा ग्रीक्। या दी ें ५०। दीन चन किर सर खाण्गा॥ ५०। किर खब दुष्ट श्रपने

करने लगे ती वह खपना प्राया वदाएगा ॥ २८ । वह जो सोच विचारकर श्रपने सव श्रपराधी से फिरा इस कारण न मरेशा जीता ही रहेशा ॥ २९। तीभी दवारल का घराना करता है कि प्रभु की गति रक्क्षी नहीं। दे इस्राग्ल के घराने क्या मेरी ग्रांत एकसी नहीं क्या तुम्हारी ग्रांत घेठीक नहीं ॥ ३० । प्रमु यदीवा की यद वाणी है कि है इसारल के घराने में तुम में से एक एक मनुष्य का उस की चाल की अनुसार न्याय करूंगा। फिरा थीर यपने सब अपराधा का कारो इस रीति तुम्हारा श्राधमी तुम्दारे ठे।कर खाने का कारण न होगा ॥ इ१ । अपने सब अपराधी की जी तुम ने किये हैं दूर करे। खपना मन श्रीर खपना यात्मा वदस हासा दे इसारल के घराने तुम काहे को मरा ॥ ३२ । क्योंकि प्रमु यद्यावा की यद वाशी है कि जो भरे उस के भरने से में प्रसन्न नहीं होता इस लिये फिरी तब तुम जीते रहे। ग्री

१८. कि र तू इसाग्ल के प्रधानों के विषय यह विलायगीत सुना कि, २। तेरी माता कीन घी एक छिदनी घी बद सिदीं के बीच बैठा करती थीर अपने डांबक्यों की कवान विंदी कें बीच पासती पासती थी। ३। अपने डांघरखीं से से स्व ने एक की पीसा खीर घट जधान सिंह द्वी गया श्रीर प्रदेर प्रकडना सीख गया चस ने मनुष्यें को भी फाड़ खाया ॥ ४ । थ्रीय जाति जाति के लेगों ने उस की चर्चा सुनी छीर चसे प्रपने खोदे हुए गडदे में फंसाया थीर **उस** के नकेल हालकर उसे मिस देश में लेगाये ॥ ५ । जय उस की माने देखा कि मैं धीरख धरे रही मेरी आशा टूट गई तब अपने रक खीर डावद की लेकर एसे ज्ञान चिंह कर दिया ॥ ई। से यद ज्ञान सिंह चेकर सिंहों के कीच चलने फिरने लगा ग्रीर घट खाया ॥ ९ । छीप उस ने उन को भवनों की खाना की सेंद्र तुम मुक्त से प्रवन करने न पायोगे ॥ ४। थार उन के नगरीं की उजाड़ी वरन उस के गरवने

दुष्टुकामी से फिरकर न्याय ग्रीर धर्म के काम के डरके मारे देश ग्रीर के। उस में घा से। उकड़ गया॥ द। तय चारा श्रोर के जाति साति के लेगा श्रपने व्यपने प्रान्त से उस के विरुद्ध प्रापे श्रीर उस के लिये जाल लगाया श्रीर बद उन के से दे दूर गहरे में फंस गया॥ १। तय ये उस की नमील जाल उसे कठघरे में यन्द करके घायेल के राजा के पास ले राये थीर राढ में वन्द किया कि उस का वीस दशारल के पहाडी देश में फिर मुनाई न दे॥

> १०। तेरी माता जिस से तू उत्यन्न हुन्ना से जल के तीर पर लगी हुई दाखलता के समान थी थार गिंहरे जल के कारण यह फलें थीर शाखाओं से मरी हुई घी ॥ १९ । श्रीर प्रमुक्ता करने दारी के राजदराही के लिये उस में मोटी मोटी टरनियां थीं थै।र उस की कंचाई इतनी हुई कि यह यादलों के घीच सें पहुंची थार अपनी घटुत सी डासियां ममेत बद्दत हो लम्बी दिखाई पडी ॥ १३ । ताभी वह बलबलाएट के नाथ उखादुकर भूमि पर गिराई गई थीर उस के फल पुरवाई लगने से मूद्र गये सार उस की मोटी टहनियाँ टूटकर मूद्र गई थीर वे थाग से भस्म हो गई ॥ १३। सार श्रव घट जंगल में बरन निर्जल देश में लगाई गई है ॥ १८। श्रीर उस की शाखायों की टर्शनेयों में से प्राप्त निकली जिस से उस के फल भस्म दी गये खीर प्रमुता करने की येग्रय राजदराड की लिये उस में याय की ई माठी टटनी नहीं रही। विलायशीत यही है श्रीर धिलाप गीत घना रहेगा ॥

२०. फिर्र सातवे वरस के पांचर्च महीने के दस्य दिन की दसारत् के कितने पुरनिये यदावा से प्रक्रन करने की साये थीर मेरे माम्दने बैठ गये॥ २। तब ध्रष्टावा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि. ३। दे मनुष्य के सन्तान इसारली पुरनियों से यह कह कि प्रभु यदावा यों कदता है कि क्या सुम मुक्त से प्रश्न करने की भी श्रहेर पक्र हुना भीख गया थार मनुष्या की भी फाड श्राये दे। प्रभु यदीवा की यह वाली है कि मेरे कीवन

<sup>(</sup>१) मूल में तेरे सेाहू में।

क्या तू दन का न्याय न करेगा। उन के पुरखाये। के धिनीने काम उन्दे चता दे॥ ५। धीर उन से कह कि प्रभु यहावा ये। कहता है कि जिम दिन मैं ने इस्सारम् को सुन लिया थीर याकूछ के घर।ने के दंश से किरिया खाई थार मिस देश में अपने की उन पर प्रगट किया और उन से जिरिया खाकर कदा में सुम्दारा परमेश्वर यदे। इ ६। इश्री दिन मै ने उन से यद भी किरिया खाई कि मै सुम के। मिन देश से निकालकर एक देश में पहुचालगा जिसे मैं में सुमदारे लिये चुन लिया दे यह संग्र देशा का शिरीमिंग है कीर उस में दूध बीर मधु की धाराण बद्दी हैं। १। फिर में ने उन से कहा जिन घिनीनी वन्तुकों पर तुम में से एक एक की व्यार्थ लगी दे उन्दें फ्रीक दो कीर मिख की मूरती से थापने की कशुद्ध न करे। में तो तुम्हारा परमेश्यर यद्दीया हू॥ दा पर ये मुक्त से यिग्रंड गर्प थीर मेरी सुननी न चाही जिन धिनानी यम्त्रश्रो पर उन की श्रांखी लगी भीं उन की एक एक ने फीक न दिया थीर न मिस की मुरता के। छोड़ दिया तय में ने कदा में यही मिय देश के बीच तुम पर श्रपनी जलजलाएट महका जंगा थार पूरा की प दिस्ता जंगा ॥ र । ती भी में ने श्रपने नाम के निमित्त काम किया कि यह वन बातियों की मास्टने अवधित्र न ठएरे जिन की योष व चे बीर जिन के देखते में ने उन की मिस देश में निकालने के लिये श्रपने की उन पर प्रगट किया था॥ ९०। में। में उन की मिछ देश में निकालकर नगल में ले श्राया॥ १९। घटा में ने उन की अपनी विधियां वताई ग्रीर अपने नियम वताये वे। मनुष्य उन के। माने से। उन के कारण जीता रहेगा ॥ १२। फिर में ने उन के लिये खपने वियामदिन ठहराये हो। मेरे खाँर उन के बीच चिन्छ ठद्दें कि ये बानें कि मै यद्दाया उन का पवित्र करनेहारा हू॥ १३। तीभी इखाएल् के घराने ने कंगल में मुक्त से बलवा किया वे मेरी विधिया पर न चले थार मेरे नियमी की तुच्छ जाना जिन्हें जी

हे मनुष्य के सन्ताम क्या तू रम का न्याय न करेगा मनुष्य माने से उन के कारण जीता रहेगा श्रीर उन्दे। ने मेरे विशामिंदनों की श्रीत श्रपवित्र किया। तव में ने कदा में जंगल में इन पर व्यपनी जल-जलाइट भड्वाकर<sup>1</sup> इन का खन्त कर डाल्गा॥ १४। पर म ने अपने नाम के निमित्त ऐसा काम किया कि घट उन जातियों के साम्दने जिन-के देखते में उन की निकाल लाया था धर्पावत्र न ठहरे। १५। फिर में ने जंगल में उन से किरिया खाई कि को देश में ने उन को दे दिया श्रीर की सब देशों का जिरामिक दै जिस में दूध कीर मधु की धाराएं यहती है उस में उन्हें न पहुँचाऊंगा, १६। इस कारण कि उन्दे। ने मेरे नियम तुन्छ जाने और मेरी विधियो पर न चले थीर मेरे विष्णामदिन स्रपवित्र किये थे क्यों कि उनका मन प्रपनी मूरतों की ग्रीर लगा दुत्रा था। १७। तीमी मै ने उने पर सरस की दृष्टि कि ई ग्रीर उन की नाग न किया श्रीर न जंगल में पुरी रीति से उन का प्रान्त कर हाला॥ १८। फिर र्म ने जगल में उन की सन्तान से कहा प्रापने पुर-खाक्री की विधियों पर न चली न उन की रीतियों को माना न उन की मूर्ग्ल पूजकर अपने की पशुह , करो ॥ १९ । में तुम्हारा परमेश्वर यहे।वा दू मेरी विधिया पर चला भीर मेरे नियम कि मानने में चै।करी करा, २०। ग्रीर मेरे विग्रामदिनी की प्राचित्र माना श्रीर वे मेरे श्रीर सुम्दारे बीच खिन्द ठदरं जिस से तुम जाना कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यदे। या घू ॥ २०। पर उस की सन्तान ने भी सुक से यलवा किया वे मेरी विधियों पर न चले न मेरे नियमी के मानने में चैकिसी किई जिन्हें की मनुष्य माने से। उन के कारण जीता रहेगा फिर मेरे विषामदिने। की उन्दीने खपवित्र किया। तब मे ने कहा में जंगल में उन प्र अपनी जलजलाएट भडकाकर' खपना काप दिखाकगा॥ २२। तीभी मे ने द्याय खोच लिया थीर ग्रपने नाम के निमिल ऐसा काम किया जिस से यह उन जातियों के साम्टने जिन के देखते में उन्दे निकाल लाया था

<sup>(</sup>१) मूल में बरेलुगा !

<sup>(</sup>१) मूल में उपहेसकर।

स्रपंतिस न ठहरे ॥ ३३ । फिर में ने जंगल में उन से किरिया खाई कि में तुम्हें जाति जाति में तितर वितर किर्देश स्वार देश में हितरा दूंगा, २४ । क्योंकि उन्हों ने मेरे नियम न माने फ्रार मेरो विधियों की तुन्कें जाना क्षार मेरे विश्वामित्रनों की व्यावित्र कियां श्रीर प्रयंने पुरखायों की मूरतों की ग्रीर उन की शांखें लेंगी रहीं ॥ २५ । फिर मे ने उन की ऐसी ऐसी विधियां ठहराई जो बन्की न ठहरें श्रीर ऐसी ऐसी रितियां जिन के कारण वे जीते न रहें, २६ । श्रिपात् वें श्रीपनी संव स्तियों के पहिलोड़ों की शाग में होंम करने लगे इस रीति में ने उन्हें उन्हों की भेटों के द्वारा श्रिष्ठ किया जिस से उन्हें निवंश करें हालूं श्रीर तब वे जान ही कि में यदीवा हूं ॥

२०। सें दे मंनुष्य के सन्तान तू इसाएल् के घराने से कद प्रभु यद्याचा येा कहता है कि तुन्दारे परंखाओं ने इस में भी भेरी निम्दा किई कि उन्हों ने मेरा विश्ववासद्यास किया॥ ३८। क्योंकि जय म नें उन की उस देश में पहुंचाया विस के उन्हें हेने की किरियां में ने उन से खाई भी तब वे धर एक कवे टीले थीर इर एक घने यूव पर दृष्टि करके वहीं खंपने मेलबलि करने लगें यीत वंदी रिस दिलानेदारी अपनी मेटें चढ़ाने लगे खार वहीं अपना सुखदायक सुगन्धद्रव्य खंलाने लगे प्रीर वर्षी श्रयने तेंपांधन देने लगे । २९। तथ में ने चन से पूका विस केंचे स्थान की तुम लीग जाते हा उस का या। प्रयोजन है। इसंसे उस का नाम प्राव्व सी बामा कहलाता है। ३०। इस लिये इसारल् के घराने से कर में मुं यद्यों श्रां से यद पूंछता दे कि क्या तुम भी अपने पुरक्षाओं की रीति पर चलकर अशुद्ध वने हो और इन के घिनाने कामी के यनुसार क्या सुम भी व्यक्तिचारिन की नाई काम करते हा॥ ३१। ष्यांच सो चंच एव तुम खंचनी भेटें चठाते थीर प्रपने लंडकीयाली औं द्वाम करके पाग में चढाते द्वा तय सब तुम अर्थनी सूरतों के निर्मित अग्रुह ठेंदरते दे।।

दे प्रसारल् के घराने प्या सुम सुमा से पूक्ने पाको । प्रभु यद्दाया की यद बाखी है कि सेरे जीवन की यों इस सुभ से पूछने न पायोगो ॥ ३२। श्रीर जा वात तुम्टारे मन में श्राती दें कि दम काठ सीर पत्थर के उपामक हाकर थन्यज्ञातियों ग्रीर देश देश के कुली के समान दी जाएंगे घट किसी भारत पूरी नहीं देनि की ॥ ३३ । प्रमु यदेग्या ये। कदता दे कि मेरे जीवन की सेंद्र निश्चय में वली छात्र स्नार यठाई हुई मुका से ग्रीर भडकाई। हुई सलसलाइट के साथ तुन्दारे कपर राज्य करंगा ॥ ३४। कीर में यली दाय थीर यठाई दुई मुता से थीर सहकाई पुर्द बलवलाध्य के साथ तुम्हें देश देश के ले।गो से में खलगानंगा थीर उन देंगी में जिन में तुम तितर वितर दी गये दी स्कट्टा कदंगा। इप् । स्नीर मे तुर्म्द देश देश के लोगों के जंगल में ले जाकर यहां व्याम्दने साम्दने तुम से मुकट्टमा लङ्गा ॥ ३६ । जिस प्रकार में तुम्हारे पितरों से मिस देशादधी जंगल में मुकट्टमा खढ़ता था उसी प्रकार तुम से मुकट्टमा सहंगा प्रभु यदीया की यंधी याकी है।। इ०। किर में तुम्हें लाठी के तले से चलाऊंगा थीर तुम्हें वाचा के वधन में डार्लुगा। १८। श्रीर में तुम में से सब घलघाडवां को जो मेरा थपराध करते है निकालकर तुम्हें गुद्व कदंगा थीर जिस हेग्र में घे टिकते हैं उस में से में उन्दें निकास दूंगा पर इसारल् की देश में घुसने न दूंगां तव सुम जान सेगो कि मे परावा हूँ॥ ३९। बीर छे इस्रायल् के घराने तुम से ता प्रभु यद्दीया ये कहता है कि बाकर खपनी ब्रापनी मूरते की उपासना करी तो करी स्रीर यदि तुम मेरी म सुने। हो तो था हो की की करी पर मेरे पवित्र नाम की व्यपनी मेंटों ग्रीर सूरतें के द्वारा फिर भगवित्र न करना ॥ ४० । क्योंकि प्रभु यद्वावा की यद छात्री है कि इस्रारल्का सारा घराना प्रापते देश में मेरे पवित्र पर्वत पर इसारल् के जंबे पर्वत पर सब का सब मेरी उपासना करेगा यही मे उन से प्रसन्न हूंगा थीर में बड़ी तुम्हारी चठाई हुई भेंटें थ्रीर बढ़ाई

<sup>(</sup>१) मूस में खबा स्थान।

<sup>(</sup>१) मार्थात उदेशी।

में तुम्हें देश देश के लेगो। में से अलगालगा थै।र उन देशों **से जिन में तुम तितर वितर हुए** दे। एकट्टा करमा तब तुम की सुखदायक सुमन्ध जानकर मुद्रण क्रदंगा बीर अन्यजातिया के चान्छने तुम्छारे द्वारा पवित्र ठदराया कालगा ॥ ४२ । खीर जय मे तुम्दे इसारल् के देश में पहुचालगा विस की में ने तुम्हारे पितरीं की देने की किरिया खाई घी तब तुम जान सीती कि में घटाया हून ४३। धीर वदा तुस श्रपनी चालवरन श्रीर अपने सब कामी की बिन की करने से तुम व्यशुद्ध हुए स्मग्छ करोगे खीर खपने सब बुरे कामा के कारण अपनी दृष्टि में घिनीने उद्दरागे। 88। श्रीर दे इसारल् के घराने वर्त में तुम्हारे साथ सुम्हारी सुरी चाल चलन श्रीर विमाई हुए कामा के बनुसार नहीं पर खपने ही नाम के निमित्त वर्ताव करमा तंत्र तुम ज्ञान लोगो कि मै यद्दीवा हु प्रभु यदाया की यही वाकी है॥

.४४। किर यदाया का यद वचन मेरे पास पहुचा कि ४६। ऐ सनुष्य के चन्तान यापना मुख दक्कियन बोर कर थै।र दोक्यन की खोर वचन सुना शीर दिक्खन देश के यन के विषय नययत कर, 89 । श्रीर दकियान देश की यन से कर हैंक यदीया का यह यवन मुन प्रभु प्रदेखा ये। कटता है कि में सुभ में कारा लगान्तरा कीर तुक्त में दबा दरे दवा मुखे बितने पेड़ है सब की बद भरम करेगी उस की धधकती ब्यालान युकेशी खीर उस के कारण दक्किन में इतर ले। सब की मुद्र अनुलच चाएँगे।॥ ४८ । तब सव मासिया की सूक्त परिया कि यह याग् यरीवा को लगाई हुई है ग्रीर वह कभी न युक्तेगी ॥ १९ । तय में ने कहा बहा प्रश्न यदाया लेगा ता मेरे विषय कदा करते हैं कि क्या यह द्रष्टान्त ही का कहने-हारा नहीं है ॥

र्भ किर यद्दीया का यह यचन मेरे पास पहुंचा कि, २। दे सनुष्य के सन्तान भपना मुख यहशलेम् की खोर कर श्रीर

हुई उत्तम उत्तम वस्तुरं श्रीर तुम्टारी सब पवित्र | पवित्रस्थानी की ख्रीर वचन सुना ध्रीर इसारल् के किर्द हुई वर्ज्य तुम से लिया करूंगा ॥ ६९ । जब देश के विषय नववत कर, ३। श्रीर उस से क्रुप्ट कि प्रभु यदे। वा या कहती है कि सुन में तेरे विक्ष हूं कीर श्रपनी तलबार सियान में से खींचकर तुक्त में से धर्मी अधर्मी दोने। की नाग्र कबंगा ॥ 8। मे नी तुक्त में से धर्मी धर्मी सब की नाश करनेवाला हूं इस कारण मेरी तलबार मियान से निकलकर दक्किन से उत्तर लें। सब प्राधियों के विरुद्ध चलेगी ॥ ५। तब सब प्राची जान लेंगे कि यदावा ने मियान में से व्यपनी तलवार स्त्रींची है श्रीर वह हम में फिर रक्ष्मी न जाएगी॥ ६। से से मनुष्य के सन्तान त्र थाइ सार भारी खेद थे।र कमर टूटने के साथ लेगों के साम्हने ख़ाइ मार ॥ ७। ख़ीर जब वे तुम से पूछे कि तू हो। श्राद्य मारता दै तब कदना, समाचार के कारण को कि रेसी बात क्रानेवाली है कि सय के मन टूट लाएंगे और सब के हाथ छीले पहेंगे श्रीर सब के सात्मा खेबस श्रीर सब के घुटने निर्वत दो जारंगे सुना रेसी दी वात प्रानेवाली है थीर वह अवश्य देशी प्रभु यद्दीवा की यद्दी वासी है॥

> ८ । किर यहावा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, 👣 हे मनुष्य के। छन्तान नव्यवत करके कह कि प्रभु यदीया यी कहता है कि रेंसा कह कि देख त्तलवार, सान चढ़ाई ख़ीर भलकाई दुई तलवार,॥ ९०। यद इस लिये म्रान चढ़ाई गई कि उस से घात किया जार श्रीर इस लिये सलकाई गई कि विवली की नाई चमके तो का इस इपित हो। बह तो यदीया की पुत्र का राजदगढ और अब पेड़ी की तुच्छ जाननेदारी है॥ १९। थ्रीर घट भलकाने को इस लये दिई गई कि ,दाघ में लिई जाए वर इस लिये सान चढाई और अलकाई गई कि घात करने दारे के दाथ में दिई जार ॥ १२। हे मनुष्य के मन्तान निव्वात्यार दाय द्वाय कर क्योंकि यह मेरी प्रजा पर चला चाइती वह इसारल् के सारे

<sup>(</sup>१) मूल में फिरकर टपकाः।

<sup>(</sup>२) मूल में जल की माई नियेश ।

<sup>(</sup>३) गूस में मेरे।

भी तलवार के वश में था गये इस कारण तू श्रपनी काती पोट ॥ प३ । क्यों कि जांचना है क्योर यदि सुटक जाननेहारा राज दयह भी न रहे ते। दया। प्रभ् यहीया की यही वासी है। १८। से हे मनुष्य के सन्तान नव्यवत कर थीर हाथ पर हाथ दे मार थीर तीन बार तलवार का वल दुगना किया जार वह तो घात' करने की तलबार बरन बडे से बड़े के घात करने की बह तलबार है जिस से कीठरियों में भी कोई नहीं बच सकता ॥ १५। में ने घात भारनेहारी तलवार को इन के सब फाटको के विस्तृ इस लिये चलाया है कि ले।ग्रेश के मन टूट जाएं श्रीर व बहुत ठीकर खार्र हाय हाय वह तो विजली के समान बनाई गई थै।र द्यात करने की सान चढ़ाई ग्राई है॥ १६। सिक्सुडकर दिहनी स्त्रीर जा फिर तैयार दीकर वार्च और मुद्द जिधर ही तेरा मुख हो ॥ १०। मैं भी हाथ पर हाथ दे मारूंगा श्रीर अपनी सलजलाइट की यांभ्रेगा मुक्त यदीया न रेसा कहा है।

पद । फिर यहां का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, पर । है मनुष्य के सन्तान दें। मार्ग ठहरा ले कि व्यत्वेल् के राजा को तलवार आप दोने। मार्ग एक ही देश से निकलं फिर एक चिन्द कर अर्थात् नगर के मार्ग के सिरे पर एक चिन्द कर अर्थात् नगर के मार्ग के सिरे पर एक चिन्द कर ॥ २०। एक मार्ग ठहरा कि तलवार अम्मोनियों के रव्या नगर पर और यहूदा देश के गठ्वाले नगर यक्शलेस् पर चले॥ २०। क्योंकि वावेल् का राजा तिर्मुहाने अर्थात् दें। मार्गी के विकास के स्थान पर भावी व्रक्षने की खड़ा हुआ उस ने तीरी को हिला दिया गृहदेवताओं से प्रका किया और कले के स्थान पर भावी व्रक्षने की खड़ा हुआ उस ने तीरी को हिला दिया गृहदेवताओं से प्रका किया थीर कले के स्थान पर भावी व्यक्त का ॥ २२। उस के दिहने हाथ में यहशलेस् का मार्ग है कि वह उस की खोर युद्ध के यन्त्र लगाए और धात करने की साझा गला फाड़कर दे और उसे शब्द से ललकार और फाटकें। की सीर युद्ध के यन्त्र लगाए और धात करने की

प्रधानी पर चला चाहती है मेरी प्रका के सम ये बांधे ग्रीर कीट बनाए ॥ २३ । ग्रीर लोग तो उस मी तलवार के वम में था गये इस बाग्या तू ग्रपनी माबी कहने की मिण्या समसी पर उन्हों ने जी काती पीट ॥ १३ । ब्लोकि जांचना है ग्रीर यदि उन की किरिया खाई है इस कार्या बह उन के बन्दे जानेहारा राज ट्याइ भी न रहे तो द्या । प्रभ

28। इस कारण प्रमु यहे। वा यें कहता है कि
तुम्हारा अधर्मों जो स्मरण आया और तुम्हारे अपराध जो खुल गये और तुम्हारे सब कामों में की
पाप ही पाप देख पड़ा है और तुम्हारे सब कामों में की
पाप ही पाप देख पड़ा है और तुम जो स्मरण
में आये ही इस लिये तुम हाथ से पकड़े साओगों।
२५। और है इसारल्कों असाध्य घायल दुष्ट प्रधान
तेरा हिन आ गया है अधर्मों को अन्त का समय
पहुंचा है। २६। तेरे विषय प्रभु यहावा यों कहता
है कि पाड़ी उतार और मुक्ट दे वह क्यों का त्यों
नहीं रहने का जा नीचा है उसे कचा कर और जो
कचा है उसे नीचा कर। २०। में इस की सलट
दूंगा उलट दूंगा वह भी जेव लें। उस
का अधिकारी न आर तब लें। उसटा हुआ रहेगा
तब मैं उस की दुंगा।

२८। फिर है मनुष्य के सन्तान नव्रवत काकी कह कि प्रभु यहावा प्रम्मोनियों थीर उन की किई हुई नामधराई के विषय यों कदता है से तुयों कह कि खिंची हुई तलबार है तलबार वह घात के लिये अलकाई दुई दै कि नाथ करे सार विवली के समान हो, २९। जब कि वे तेरे विषय मूठे दर्शन पाते थीर भूठे भावी तुम के। वताते हैं कि तू उन दुष्ट असाध्ये घायलें की गईने पर पड़े जिने का दिन या गया थ्रीर उन के श्राधर्म के थन्त का समय पहुंचा हैं ॥ ३०। उस की मियान में फिर रखा दे। विस स्थान में तू सिरंजी गई ग्रीर विस देश में तेरी उत्पत्ति हुई उसी में में तेरा न्याय करंगा। ३१। श्रीर में तुम पर प्रापना क्रीध भड़कालंगा श्रीर तुम पर अपनी जलजलाइट की पाग फूक टूंगा थीर तुमी पशु सरीखे मनुष्यों की द्वाघ कर दूता ले। नाथ करने में निपुरा है। इर। तूथांग का कीर है। ग्रो तेरा खून वेथ से बना रहेगा तूसमण में न रहेगी क्यों कि ,सुक यदे। वा छी ने रेसा कहा है। - (१) मूस में चण्डेल गा।

<sup>(</sup>१) मूल में जाय । । (२) मूल में जा उन की की उरिया में पैदती है। (३) मूल में माबी।

२२ फिर यहे। वा का यह वचन मेरे पास पहुचा कि, २। हे मनुष्य

के सन्तान वया तू उस खूनी नगर का न्याय न करेगा वयातू उस का न्याय न करेगा उस की उस की सव प्रिनीने काम जता दे॥ ३। श्रीर कड प्रभु यदेवा यों कदला है कि एक नगर की खपने बीच मे खून करता है जिस से उस का समय आए श्रीर भाषनी डानि करने के लिये अशुद्ध दोने की मूरते वनाता है ॥४। से। खून तू ने किया है उस से तू दोंघी ठहरी श्रीर की सूरते तू ने वनाई हैं उन के कारण तू अर्ह दे। गई तू ने अपने अन्त के दिन नियरा लिये स्नार स्रपने पिकले घरमें तक पहुच गई इस कारण मैं ने तुके जाति जाति के लोगों। की खोर चे नामधराई का थार सब देशा के ठट्टे का कारण कर दिया है ॥ ५ । चे घदनाम हे हुलूह से भरे हुए नगर जो निकट है और जो दूर है वे सब तुभी ठट्टों में उडाएंगे॥ ६। सुन इसाएल् के प्रधान लेगा भारने अपने अल के अनुसार तुभ से ख़ून करनेहारे हुर हैं ॥ ១ । तुम्त में माता पिता तुच्छ किये गये हैं भार तेरे बीच परदेशी पर अंधेर किया गया भार तुभ में बपसूत्रा श्रीर विधवा पोसी गई दै॥ द। तूने मेरी पवित्र धस्तुश्रों को तुच्छ जाना श्रीर मेरे विश्वाम-दिनों की अपवित्र किया है॥ ९। तुक्त में जुतरे से। ग्रून करने के। तत्पर द्वर ख्रीर तेरे से। गों ने पराहें। पर भे।जन किया है थीर तेरे बीच महापाप किया गया है।। १०। तुम में विता की देह उद्यारी गर्ड कीर तुक में ऋतुमती स्त्री से भी भे। ग किया गया दै॥ १९। तुक्त में किसी ने पड़े।सी की स्त्री के साथ घिनै। ना काम किया ग्री।र किसी ने श्रापनी बहू को बिगाइकर महापाप किया ग्रीर किसी ने ग्रपनी विद्यम प्राचीत् अपने पिता की बेटी की सप्ट किया घै॥ १२ । सुभामें ख़ून करने के लिये दाम लिया गया है तू ने व्याज कीर बढ़ातरी लिई खीर धपने पहासिया का पीस पीसकर अन्याय से लाभ चठाया यीर सुक की ती तू ने विसरा दिया है प्रमु यहीवा की यही छ। सी हैं॥ १३। सी सुन जी लाभ तूने।

सन्याय से उठाया श्रीर स्वपने सीच सून किया है उस पर में ने हाथ पर हाथ दे मारा है ॥ १८। से जिन दिना में में तेरा विचार करंगा उन में क्या तेरा हृदय हुट श्रीर तेरे हाथ स्थिर रह स्कींगे मुक्त यहावा ने यह कहा है श्रीर ऐसा ही करंगा ॥ १६। श्रीर में तेरे लेगों की जाति जाति में तितर वितर करंगा श्रीर देश देश में हितरा दूंगा श्रीर तेरी स्रशुद्धता की तुक्त में से नाश करंगा ॥ १६। श्रीर तू जाति जाति के देखते श्रापने लेखे स्वपवित्र ठहरेगी तब तू जान लेगो कि मै यहावा हूं॥

१९। फिर यहावा का यह वचन मेरे पास पहुचा कि, १८। हे मनुष्य के सन्तान इसारल् का घराना मेरे लेखे धातु का मैल हा गया व यब के यब भट्टी के बीच के पीतल थीर रांगे थे। र लेक्ड भीर शौध को समान बन गये वे चांदी को मैल ही को सरीखे हा गये है। १९। इस कारण प्रभु यहावा चन से यों कहता है कि तुम सब के सब की घातु को मैल को समान वन गये हो इस लिये सुनी मै तुम के। यख्यलेम् के भीतर एकट्टे करने पर छूं॥ २०। जैसे लाग चादी पीतल लोहा श्रीशा थै।र राँगा इस लिये भट्टी की भीतर खटीरकार रखते कि उन्हें आग फ्रॅं अकर पिघलाएं वैधे ही मै तुम की अपने कीप थ्रीर जलजलाइट से एकट्टा कर बही रखकर पिघला दूंगा॥ २९। में तुम को वहां घटोरकर ख़बने रेाप की थना में फूंकूंगा से। तुम उस के बोच पिघलाये जास्रोगे ॥ २२ । जैसा चौदी भट्टी के बीच पिघलाई जाती है वैसे ही तुम उसको वीच पिघलाये जासीगो तब तुम जान लोगों कि जिस ने इस पर व्यपनी जलजलाइट मदुकाई<sup>१</sup> है से यहावा है।

२३। फिर यदेश्या का यह वचन मेरे पास पहुचा कि, २४। है मनुष्य के संतान उस देश से कह कि तू ऐसा देश है को शुद्ध नहीं हुआ और सलसलाहट के दिन में तुम पर वर्षा नहीं हुई ॥ २५। तुम में तेरे नवियों ने राजदेश की ग्रीष्ट्री किई उन्हों ने ग्रास्तिनेहारे सिह की नाई खंदर प्रमुख और प्राधियों

<sup>ं (</sup>१) मूल में उडेली।

की खा हाला है के रक्के हर पानमाल धन की कीन सेते थीर सुम में बहुत स्त्रियों की विधवा कर दिया है ॥ २ई । फिर उस के यासकों ने मेरी स्पयस्या का अर्घ खींच खांचकर लगाया थै।र मेरी यवित्र वस्तुयों की अपवित्र किया है उन्हों ने पवित्र ष्पर्णवत्र का कुछ भेद नहीं माना थीर न ग्रीरी की गृह प्रगृह का भेद सिखाया है श्रीर खे मेरे विश्वाम-दिनों के विषय निश्चिन्त रहते हैं। श्रीर में उन के घीच अपवित्र ठहरता हूं ॥ २०। फिर उस के हाकिस दुड़ारी की नाई अहर पकड़ते थार अन्याय से लाम उठाने के लिये ख़ून कारते थीर प्राग घात करने की तत्पर रहते हैं ॥ २८ । फिर उस की नबी उन की लिये कच्ची लेसाई करते हैं उन का दर्शन याना मिण्या है स्रीर यहे। वा के विना क्युट कहे वे यह फाइकर कुठी भाषी बताते हैं कि प्रभु यहावा या महता है। सा फिर देश के साधारण लेगा अन्धेर करते थीर पराया धन कीनते थीर दीन दरिंद्र की पीसते और न्याय की चिन्ता है। इकर परदेशी पर खंधेर करते हैं ॥ इ०। ख़ीर में ने उन में ऐसा मनुष्य कुंठा की बाड़े की सुधारे ग्रीर देश की निसित्त नाको में मेरे साम्हने ऐसा खड़ा हा कि मुक्ते सुक की नाम न करना पड़े पर ऐसा की ई न मिला ॥ ३९ । ष्य कारक में ने उन पर अपना रीप भड़काया 'खीर भ्रापनी अलक्षलाहट की भाग से उन्हें भस्म कार दिया श्रीर उन की चाल उन्हीं के सिर पर लीटा दिर्द प्रभू यहावा की यही वासी है।

प्रियं यहावा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, रा हे समुख्य को सतान दो स्त्रियां थीं को एक हो ना को खेटी थीं । रा व सपन बचन हो में वेश्या का काम मिन में करने लगीं उन को कातियां कों वारपन में पाहिले खहीं भींजी याई लीर उन, का मादन भी हुआग है। उन रहिंदी में से खड़ी कालामं औह लिंदी की अहिन का नाम स्रोहोलीखा थां स्थीर

वे मेरी के गई थार नेर जन्नाचे खेटे खेटियां सनीं उन के नामों में ये छोड़ाला ते। श्रीमरीव का शिर बोद्योलीबा यदग्रलेम् ऋा नाम है ॥५ । बीर् स्रोहीलाः जब मेरी भी तब व्यमिचारिन हाकर भागने वाही. पर मेडित देने सभी की उस के प्रदेशकी येशकूरी थे। ६। वे तो सब के सब नीले वस्त्र महिननेदारे श्रीर घोडों के सवार मनमावने खवान श्रीविपति श्रीर श्रीर प्रकार के इकिम छे। छ। से एन्हें कि शाय जो सब के सब श्रेष्ठ धाःश्रारी श्री उस ने व्यक्ति चार किया थीर किस किसी प्रर श्रव मी दिता हुई -चस की मूरती से बद अशुह दुई ॥ ८ ॥ की रेकी त व्यभिचार उस ने भीस में शीस। या उस की। भी उस ह ने न क्रोड़ा खचपन में जी। उस ने उन क्रे डांग्र कुकर्म किया खीर उस की छातियां मींकी अर्द बीर तन मन से वस की संग्री व्यक्तियार किया गया ह्या गा ९ । इस कारण में ने उस की उस की आध्रुरी यारी ् के चाय कर दिया जिन पर वह मेरिक्स हुई थी। १०। हन्दों ने उस की नंगी कर उस के खेटें खेटियां क्रीनकर उस की तालवार से खात किया हर होति उन के **दाय से दयह** पाकर चह स्तियों में प्रांसिट क्षा गर्द ॥ १९० । फिर उस की व्यक्तिन क्षोद्योलीका लि-, यह देखा तै।भी नी हित देशकर अयोगचार कारने में खपनी खहिन से भी फांचिक छठ् वाई गल्परंग खंडें ह खयने खण्णूरी ।पंद्रीचिया घर सीहित होती ह्यी न्वीर्ट सब क्षेत्रक स्रिति सुन्दर अस्त्र पश्चिमनेदारे स्रीर घोड़ीं 🗟 के सवार मनभावने अधान अधिपति छीर छीर प्रकार के खाकिम थे॥ मा १ सब में जि देखा प्रकार्यहर् भी आशुद्ध हो। वार्द उन सोनी बहिना की एक की चार्त है ब्यो ॥ नह । श्रीरक्षोद्देशिकाश्रीधक व्यक्तिसार्वकारती गर्द से। चव उस ने भीतं पर खेंद्र से विंदी हुए ऐसे क्षम्बी पुरुषो को लिय देखे. ११ । क्षा कार्टि में किटे कांचे हुए चिर में होर सटकती संगोली प्रयोहिंगी दिये हुए होरि सब की सब सपनी कान्स्मृति कास्द्रिक वाबेल् के लागी की जीति प्रधानी की नवपंचरेग हुए थी, भई । तब हम को विखते हो वह हम भार के निक्षित की को के का मि

(१) गूल में. नेता ।

द्त भेजे॥ १७। या बाबेली लेगा उस के पास | आंख उन की छोर न लगाएगी न मिस्र देश की पतंग पर स्राये थीर उस के साथ व्यक्तिचार करके उस को अप्रुद्ध किया श्रीर जब बड़ उन से अप्रुद्ध हुई तब उस का मन उन से फिर गया ॥ १८ । तीओं वह तन उघाड़ती खीर व्यक्तिचार करती गई तब मेरा मन जैसे उस की खिंहन से फिर गया था बैसे ही उस से भी फिर गया ॥ १९ । तीभी अपने बचयन के दिन अब बह मिस देश में बेश्या का काम करती थी स्मरण करके वह श्रीधक व्यक्तिचार करती गई॥ २०। वह ऐसे यारे। पर मोहित हुई जिन का मांस गददीं का सा ग्रीर वीर्य घोड़ी का सा था॥ २१। इस प्रकार से तू खपने खचपन को उस समय को महापाप का स्मरण कराती है जब मिस्री लेगा तेरी कातिया मींजते थे॥

२२। इस कारण हे छोदीलीवा प्रभु यदीवा तुक से यों कदता है कि सुन में तेरे यारा की जभारकर जिन से तेरा मन फिर शया चारा ग्रीर से तेरे जिस्ह से फोर्जगा, २३। अर्थात् वावेलिये। श्रीर सब सस्दिया को स्रीर पकीद् थे। श्रीर की के लोगी की स्रीर उन के शाय सब व्याप्रश्रीरियों की लाजगा जी सब के सब घोडों के स्वार मनभावने ज्ञान ग्राधियात ग्रार थीर प्रकार के दाकिस प्रधान थीर नासी पुरुष दें॥ २४। वे से ा द्वांचयार रथ इका हे स्रीर देश देश के सोगों का दल सिये हुए तुक पर चठाई करेगे थीर ठाल और फरी श्रीर टीप धारण किये हुए तेरे विक्ह चारी ग्रोर पाति बांधेंगे ग्रीर में न्याय का काम उन्हीं के हाथ सैंपूगा खीर वे खपने खपने नियम के भनुसार तेरा न्याय करेंगे॥ २५। स्त्रीर मे तुक, यर ज्लूगा थ्रीर वे जलजलाइट के साथ तुम से वर्ताव करेंगे वे सेरी नाक श्रीर कान काट लेंगे श्रीर सेरा बी वचा रहेगा से तलवार से मारा जाएगा वे तेरे बेटे बेटियों की कीन से काएंगे ग्रीर तेरा की बचा रहेगा की काग से भस्म है। जाएगा॥ २६। ग्रीर वे तेरे वस्त्र उतारकर तेरे युन्दर युन्दर ग्रहने कीन से जाएंगे॥ २०। इस रीति मे तेरा महापाप खार को बेख्या का काम तू ने मिस देश में सीखा था चर्च भी तुम से छुडाकगा यहां लो कि तू फिर अपनी

फिर समरक करेगी ॥ २८ । क्योंकि प्रभु यहे। वा तुभ से यों कहता है कि सुन में तुमें उन के दाध सींप्रा जिन से तू वैर रखती श्रीर तेरा मन फिरा है।। रू'। थीर वे तुभ से बैर के साथ वर्ताव करेंगे थीर तेरी सारी कमाई की उठा लेंगे थीर तुमे नंग धड़ंग करके क्रोड़ देंगे थैं।र तेरे तन के चघाड़े जाने से तेरा व्यमिचार श्रीर महापाप प्रगट ही सार्गा ॥ ३०। ये काम तुभ से इस कारण किये जाएंगे कि तू श्रन्य-जातियों के पोक्के व्यभिचारिन की नाई हा लिई बीर उन की मूरते पूजकर अष्टु ही गई है। ३१। तू अपनी व्यद्भिन की 'लीक पर चली है इस कारण में तेरे हाथ में उस का साकटोरा दूगा॥ ३२। प्रभुषद्वीवायी कहता है कि अपनी बहिन के कटारे से जा ग्राहरा थीर चीड़ा है तुमें पीना पडेगा तू हंसी थीर ठट्टों में उड़ाई जाएगी क्योंकि उस कटेर में बहुत कुछ समाता है ॥ ३३ । तू मतवालेपन ग्रीर दुःख से छक जारगी तू अपनी बहिन शामरीन् के कटारे की खर्थात् विस्तय थ्रीर उजाड् की पीकर इक जाएगी ॥ ३४। उस में से तू गार गारकर पीएगी तू उस के ठिक्ररी को भी चवाएगी थार अपनी क्रांतियां घायल करेगी क्यों कि मै ही ने ऐसा कहा है प्रमुयहावा की 'यही वाकी है ॥ ३५ । तू ने का मुक्ते विसरा दिया श्रीर पीठ पीके कर दिया है इस लिये अपने महापाप स्रीर व्यमिचार का भार तू थाप उठा से प्रभु यहीवा का यही वचन है॥

इदं। फिर यद्दीवा ने मुक्त से कहा है मनुष्य के सतान क्या तू खोदीला खीर खोदीलीबा का न्याय करेगा ते। उन के धिनीने काम उन्हे जता दे॥ इं। उन्हों ने ते। व्यक्तिचार किया है थीर उन के द्याची में ख़न लगा है उन्हों ने अपनी मूरतीं की साथ भी व्यक्तिचार क्षिया श्रीर अपने लड्कोबाले को वे मेरे जन्माये जनी थी उन मूरता के यागी मस्म द्वाने को लिये चढाये हैं ॥ ३८। फिर उन्हों ने मुक्त से ऐसा वर्ताव भी किया कि उसी दिन मेरे पवित्रस्थान की यशुद्ध किया स्रीर मेरे विश्वामितनी को धपवित्र किया ॥ ३९ । वे धपने लड्केबाले इयनो मुरती के साम्बने खील चढ़ा कर उसी दिन मेरा पवित्रस्थान अपवित्र करने को उस में घुनी देख इस भौति का काम उन्हों ने मेरे भवन के भीतर किया है ॥ ४० । श्रार फिर उन्दों ने पुरुषा की दूर से बुलवा भेजा थीर वे चले खाये, यीर उन के लिये तूनहाधी षांखी में यजन लगा गटने पश्चिनकर, ४१ । सुन्दर पर्लंग पर बैठी रही धार उस के साम्त्रने एक मेल विक्री हुई घी विस पर हूने मेरा धूप थीर मेरा तेल रक्खा था ॥ ४२ । तब उस के साथ निश्चित्त लेगो। की भीड़ का कीलाइल सुन पड़ा खार उन साधारण ले।गा के पास नगल से खुलाये दुर पियक्क्सड लेगा भी थे जिन्दी ने उन दोनों घरिनों के हाँचों में चूडियां परिनाई थीर चन को विरो पर श्रीभायमान मुक्ट रक्खे॥ ४३। तब जी व्यभिचार करते करते वुटा गई घी उस के विषय में बेल उठा खब तो वे उसी के साध व्यमिचार करेते॥ ४८। यो वे उस की पास ऐसे गये जैसे लोग वेश्या के पास जाते है वे खोहोला थार खे। दालीबा नाम महापापिन स्त्रियों के पास वैषे ही गये॥ ४५। सा धर्मी लेशा व्यभिचारिनी क्रीर ख़ुन करने हारियों के साथ उन के ये। उप न्याय करेंगे क्यों कि वे व्यभिचारिन ते। दे कीर खून उन के द्वार्थी से लगा दें॥ 8ई। इस कारण प्रमु यदावा या कहता है कि में एक भीड से उन पर चठाई कराकर उन्दे ऐसा कस्ता कि वे मारी मारी फिरेगी श्रीर लूटी जाएगी॥ ४०। श्रीर चस भीड के लेगा चन पर पत्थारवाद करकी चन्दे श्रपनी तलवारी मे काट हालेंगे तब वे उन के बेटे बेटिंगें की घात करके क्या समाक्षर उन के घर फूँक देंगे॥ ४८। से। मैं महापाप की। देश में से दूर करंगा श्रीर सब स्त्रियां शिक्षा पाकर तुम्हारा सा मदापाप करने से वची रहेगी ॥ ४९ । श्रीर सुम्हारा महापाप तुम्हारे ही सिर पड़ेगा थीर तुम श्रवनी स्रक्ती की पूजा के पांची का मार चठा छोतो कार तुम जान सेतो कि में प्रभु यदीया हूं॥

२८ फिर नैति बरम के दसवें महीने के दसवें दिन की प्रदेशवा का

सतान शाख का दिन लिख रख क्योंकि प्याज ही के दिन बाबेल का राजा यस्थलेम् के निकट जा पहुचा है ॥ ३ । श्रीर इस घलवा करनेहारे घराने से यह दृष्टान्त कद कि प्रभु यहे।या कदता है कि एक्डे की था। पर धर दे धर फिर उस मे पानी डाल ॥ 8। तव उस में साघ कथा सब प्रच्छे यच्छे दुक्त है बटार-कर रख कीर उसे उसम उत्तम छड्डियों से भर दे॥ **। मुंड में से सब से श्रव्हे पशु ले श्रीर उन द्वियों** का इयहे को नीचे छेर कर थीर उस की मली भारत विका थीर भीतर की इड्डियां भी सीक जारं ।

६। इस कारण प्रभु यदे। या या कदता है कि घाय उस यूनी नगरी पर धाय उस धयहे पर जिस का मिर्चा उस में बना दें छै। र कूटा न है। उस में से टुकड़ा टुकडा करके निकाल ला उस पर चिट्टी न हालो जार ॥ ७ । खोकि उस नगरी में किया दुखा खून उस में है उस ने उसे मूक्ति पर डालकर घूलि से नहीं ढांपा पर नंगी घटान पर रख दिया है ॥ द। इस लिये कि पलटा लेने की जलजलाइट भड़के मे ने भी उस का रूपन नंगी चटान पर रक्का है कि वद ढंप न सके ॥ र। प्रभु यद्देश्या यें। कदता है कि द्याय उस रूपनी नगरी पर में आप देर की द्यार कदंगा ॥ १० । यद्दत सकही हाल ग्राम की यद्दत त्तेव कर मांच को भली आंति विका गाठा बूच वना थै। र राष्ट्रियां जल जामं॥ १९। तव दयहे की कूका करके खंगारी पर रख खिस से वह गर्म दी क्षार इस का पीतल जले ग्रीर इस में का मैल गले थीर उस का मोर्चा नाश है। जाए ॥ १२। में उस के कारण परिश्रम करते करते शक गया पर उसका भारी मेर्चा उस से कूटता नहीं उस का मोर्चा खागा के द्वारा भी नहीं बूटेसा ॥ १३ । दे नगरी सेरी प्रशुद्धसा मदापाप की दें में तो तुक्षे गृह करता था पर तू गृह नदी हुई इस कारण सब सी में अपनी जलतलाइट तुमा पर से शान्त न कर्य तथ लें तू फिर शुद्ध न किई जाएगी॥ १८। मुक्त यदे। या दीने यद कहा है वह हो जाएगा थीर में रेवा करंगा में तुओं न पद घचन मेरे पास पर्धुंचा कि, ३। दे मनुष्य के केंद्रिंगा न तुआ पर तरस कार्जगा न पकतार्जगा,

तेरी बालबलन भीर कामों के प्रनुसार तेरा न्याय शिभा श्रीर दर्घ का कारण श्रीर उन की बेटे बेटियां किया बारगा प्रमु यहावा की यदी वाशी है॥ जो उन की श्रीमा का बानन्द श्रीर उन की प्रांखों

१५। फिर यदे।या का यद्य घचन सेरे पास पहुंचा कि, १६। दे मनुष्य के सन्तान सुन से तेरी बांस्रों के प्यारे की मारकर तेरे पास से ले लेते पर ष्ट्र वर हू न रोना न पीटना न षांस्र बद्दाना ॥ १०। सम्बो मों में खीं व तो स्त्रीच पर सुनाई न पहें मरे बुषो के लिये विलाय न करना छिर पर प्राही बांध्रे बीर यावीं में ज़ूती पहिने रहना थार न ता सपने बांठ की कांपना न शोक के येग्य रोटी खाना ॥ १८। से मे सबेरे लेगों से बोला थार सांक की मेरी स्त्री मर गई खार विदान का मै ने बाजा के षानुसार किया ॥ १९ । सब लोग मुक्त से कहने लगे व्यातू धर्मे न व्यताश्याकि यद्य जीतू करता है इस का इस लोगो के लिये वया वर्ष हैं॥ २०। मै ने उन की उत्तर दिया कि यदीवा का यह व्यचन मेरे पास पहुचा कि, २९। तू इकारल् के घराने से कार प्रभु यहें। खा या कहता है कि सुना में श्रपने पवित्रस्थान को अपिक्षित्र करने पर हूं जिस को ग्रह-वासे दोने पर सुम फूलते दो थै।र जो तुम्हारी वाखे। का चादा हुआ। हे श्रीर लिस की तुम्हारा मन बाइता है थार भपने किन घंटे बेटियों की तुम वहां केंद्र साये दे। से तलवार से मारे जाएगी | २२ । चौर वैशा में ने किया है वैशा ही तुम लेगा करेगी तुम भी प्रपने दे।ठ न कांपारों खीर न बाक की यारय राेंटो साम्रोगे॥ २३। श्रीर तुम सिर पर पाछी वाधे श्रीर पार्थों में ज़ूती पछिने रिहारी सुम न रे। ख्रीरो न षोडोगे बरन अपने प्रधर्म के कामी में फंसे दुर गतते आफ्रीगे बीर एक दूसरे की छीर कराइते रहे। । इस रीति यदेश्कील् तुम्टारे लिये चिन्द ठहरेगा जैसा उस ने किया होक घैसा ही तुम,भी करेगो कीर अन्य यह ही जाग्गा तब तुम जांन लोगे कि मे प्रभु यदीया हूं॥

न्ध्र । श्रीर है मनुष्य के सन्तान वया यह सच नहीं कि विस दिन में उन का दृष्ट गढ़ उन की

(१) नूब ने तेरी आस के चाहे एए की।

योभा थीर दर्प का कारण थीर उन को वेटे बेटियां को उन की योभा का भानन्द थीर उन को पांखों थीर मन का चादा हुथा है उन को उन से ले लूगा, २६। उसी दिन को भागकर वचेगा से तेरे पास शाकर तुकी समाचार सुनाएगा॥ २०। उसी दिन तेरा मुद्द खुलेगा थीर तू फिर चुप न रहेगा उस असे हुए के साथ बाते ही करेगा से तू कन लोगों के लिये हिन्द ठहरेगा थीर ये जान लेगे कि में यदीवा हू॥

२५ फिर यद्दीया का यद्द घवन मेरे पास पहुंचा कि, २। हे मनुष्य को यन्तान प्रमोर्गनियों की थोर मुद्द करके उन के विषय नव्यत कर ॥ ३। श्रीर उन से कप्त है श्रान्मी-निया प्रभू यद्योवा का वचन सुना प्रभू यदे। वा यो कद्यता है कि तुम ने जे। मेरे पवित्रस्थान के विषय जब वह प्रपवित्र किया गया थीर दशरस् के देश क्षे विषय जब वद रजद् शया धार यहूदा के घराने के विषय जब वे वधुश्राई में गये श्राष्ट्रा करा, ४। इस कारण सुना में तुभ क्षा पूरिक्षियों की श्राधिकार में करने पर ए खार वे तेरे बीच खंपनी कार्यानया हालेगे श्रीर अपने घर धनाएंगे तेरे फल वे खाएंगे श्रीर तेरा दूध वे पीरंगे ॥ ८ । श्रीर मै रख्या नगर की कटों के रहने खीर खम्मोनियों के देश की मेड़ वकरियों के बैठने का स्थान कर दूंगा तब तुम जान सोगों कि में यदे। छा हूं॥ ई। क्यों कि प्रमु यदे। बा या प्रदता पै कि तुम ने की इसारल् के देश की कारण ताली खबाई खीर नाचे थीर श्रपने सारे सन की प्रांतिमान से प्रामन्द किया, १। इस कार्या युन में ने व्यपना राध तेरे कपर वकाया है थीर तुक को जाति काति की लूट कर दूगा थै। र देश देश को सीगों में ये तुभी मिटाक्षंगा यीर देश देश में से नाश नांका में तेरा सत्यानाश कर डालूंगा तब तू ज्ञान लेगा कि मै यहीं छा हूं ॥

द। प्रमु यहावा ये। कहता है कि मेथाव् धेर सेईर् का कहते हैं देखा यहूदा का घरांना धीर सब बातियों की समान है। गया है, ९। इस कारण हुन

द्याल्मीन् श्रीर कियातीम् की उस देश के शिरीमणि घट नाश हो गई उस के उत्तड़ जाने से मैं मरपूर दें में उन का मार्ग खोलकर, १०। उन्हें पूरिवयों को है। जालंगा है। इस कारण प्रभु यहावा कहता है वर्श में में ऐसा कर दूगा कि वे अम्मोनियों पर श्वारं कर कि है सेार् सुन म तेरे विक्ष्ट हू थार ऐसा करंगा खार में अम्मोनियों की यहा सी उन के अधिकार कि बहुत सी जातियां तेरे विक्ष्ट ऐसे उठेगी सैसे में कर दूंगा कि जाति जाति के बीच उन का समरण समुद्र की लहरे उठती हैं। 8। ग्रीर बे सेार् की

सेंगे प्रमु यहावा की यही वाणी है।

१५। प्रभु यदीया ये कहता है कि परिश्ती सोगों ने जा पलटा लिया घरन धपनी युग युग की शत्रुता के कारण अपने मन के श्रीसमान से पलटा लिया कि नाथ करें, १६। इस कारखे प्रमु यहे। या या कहता है कि सुन में प्रतिश्वतियां के विष्टु खपना द्वाय खठाने पर दू थै।र करेतिया की मिटा डालूंगा थैंार समुद्रतीर धे यचे दुए रहनेहारा की नाम कचा। ॥ १९ । धीर में चलजलाएट की साथ मुक्रद्वमा लडकर उन से कडाई के साथ पलटा लूंगा थीर जब में उन से पलटा लंगा तय वे जान वैरो कि मैं यदावा ए ॥

(१) भूस में कण्या।

माखाय को देश के किनारे के नगरी की बेत्यशीमान् | खाहा जी देश देश के लोगो के फाटक सी श्री फिर न रहे। १९। धीर में मोश्राय की भी दग्रह ग्रहरपनाइ की गिरामंगी खीर उस के गुम्मटी की दूगा श्रीर वे बान लेंगे कि में यहावा हूं।। तीड़ डालेगी में उस की मिट्टी उस पर से खुरचकर प्र। प्रमु यहोद्या यों भी कहता है कि रहोम् उसे नंगी घटान कर दूंगा ॥ ५। यह समुद्र के घोष ने जो यहूदा के घराने से पलटा लिया ग्रीर का जाल फैलाने हो का स्थान पे। जाएगा को कि उन से पलटा लेकर बहा दोषी हो गया है, पर। प्रमु यहोद्या की यह घाणी है कि यह मेरा ही घचन इस कारण प्रमु यहोद्या यों कहता है कि मै एदोम् है श्रीर बह जाति जाति से लुट लाग्गा ॥ ६। के देश के विकत अपना द्वाया व्रकाकर उस में से खीर उस की जी बीटियां मैदान में हैं से सलवार मनुष्य और पशु दोनों की मिटा क्या ग्रीर तेमान् से मारी जाएंगी तथ ये जान लंगे कि मै यदाया से लेकर ददान् सों उस की उतार कर दूंगा कीर ए ॥ १ । क्योंकि प्रमु यदीया यह कहता है कि मुन् वे तलवार से सारे जाएंगे॥ १८ । कीर में कपनी में सेर् के विकह राजाधिरास वावेस् के राजा नयू-प्रका इसास्त् के द्वारा अपना पत्रटा रहीम् से लूगा वाहेस्सर् की घोडो थीर रघी थीर सवारें धीर यही थीर ही उस देश में मेरे कीप थीर जलबलाइट के भीड़ थीर इस समेत उत्तर दिया में से यार्जाों । षानुसार काम करेगे तब ये मेरा पलटा लेना जान दा ग्रीर तेरी की येटियां मैदान में है उन की यह तलवार से मारेगा थीर तेरे विकृत कीट वनाएगा थीर धुर 'यांघेगा थीर ठाल रठाग्गा ॥ ६ । श्रीर घंद तेरी शदरपनाद के विक्षु युद्ध के यंग्य चलारमा श्रीर सेरे मुम्मठों का फरना से का डालेमा है १०। उस को घोड़े इतने होंगे कि तू उन की घूलि चे ढंपेगा श्रीर जब घट तेरे फाटकों में गेमा घुमेगा जैसा लेगा नाकेवाले नगर में घुसते हैं तब तेरी शहरपनाह सवारी इकड़ा थ्रीर रधों के शब्द से कांप उठेगी। १९। यह जपने घे।हों की टापें। से तेरी मध यहकी की खुन्द हालेगा थीर तेरे निय सियी की तलवार में मार डालेगा थै।र तेरे वल के मंमे मीन पर गिराये जाग्गी॥ १२। श्रीर सीमा तेरा धन कूटी थीर सेरे खोगार की विक्रुई कीन होंगे थीर सेरी र्हे कि र ग्यारहचे बरस के पहिले महीने शहरताह का देंगे श्रीर तेरे सनभाक घर तोड़ की पहिले दिन की यदाया हासी श्रीर तेरे पत्थर सीर काठ श्रीर तेरी घूसि का यह घचन सेरे पास पहुचा कि, २। चे सनुष्य छल मे फेंश देंगे॥ १३। ग्रीर में तेरे गीती का के रातान से इ ने जो यह अलेम के विषय कहा है । पुरताल वन्द करूंगा ग्रीर तेरी वीकाश्री की ध्वनि फिर युनाई न देशी॥ 98। श्रीर में तुमी नंशी घटान

कर दूंगा तू जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा खैार फिर बसायान जाएगा क्यों कि मुक्त यहावा ही ने यह कहा है प्रभु यहावा की यहा वासी है।

१५। प्रभु यहावा सार् से यां कहता है कि तेरे शिरने के शब्द से जब घायल लेशा कहरेशे श्रीर तुक में घात ही घात होगा तब क्या टापू टापू न काँप चठेंगे॥ १६। तब चसुद्रतीर के सब प्रधान लेगा अपने अपने सिहासन पर से उतरेगे श्रीर अपने वागे धार व्हेदार वस्त्र स्तार धरधराइट के वस्त्र पहिनेगे श्रीर मिन पर बैठकर क्षण क्षण मे कांपेंगे श्रीर तेरे कारभ विस्मित रहेंगे॥ १७ । श्रीर वे तेरे विषय विलाप का गीत वनाकर तुक से कहेगे हाय मल्लाही की श्वसाई हुई द्वाय सराही हुई नर्गारी जे। समुद्र के बीच निवासियां समेत सामर्थी रही श्रीर संबं टिकने हारी की डराने हारी नगरी थी तू कैसी नाभ हुई है। १८ । अध तेरे शिरने के दिने टापू टापू कार्य उठीं श्रीर सेरे बाते रहने के कारण समुद्र क्षेचेव टापू घवरा जाएंगे॥ १९। विद्योक्ति प्रभु यहावा यों कहता है कि जब मे तुमे निर्जन नगरी के समान चबाड़ क्रया। थीर तेरे जपर महासागर चढ़ाजंगां श्रीर तू गोंचरे जल में डूब जाएगा, २०। तब गहदे में थ्रीर श्रीर गिरनेष्टारी के स्मा में तुभी भी प्राचीन लागों में चतार दूंगा धार गडधे में थीर गिरनेहारे। के यंग तुमें भी नीचे के लोक में रखकर प्राचीन कील के उन्नहे द्वर स्थाने कि समान कर दूशा यहा सें कि तूं फिर न बसेगा थार तब में जीवन की लोक में श्रपना शिरोमिंग रक्खागा ॥ २९। श्रीर मे तुंकी घंटाराने का कारण कहंगा कि तू आगे रहेगा ही नहीं घरन ठूंढ़ने पर भी तेरा पता न लगेगा प्रभु यद्दीवा की यही वासी है।

२९. फिर पहीवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, २। हे मनुष्य के सन्तान सेार् के विषय एक विलाय का ग्रोत वनार्कर, ३। उस से ये कह कि दे समुद्र के पैठाव

पर रहनेहारी दे बहुत से द्वीपों के लिये देश देश के लेगो। के साथ ब्योपार करनेहारी प्रभु यहावा यें। क इता है कि दे से र्तूने तो कहा है कि मै सर्वाग सुन्दर इ ॥ 8 । तेरे सिवाने समुद्र के बीच है तेरे बनाने हारों ने तुभी सर्वाग सुन्दर बनाया॥ ५। सेरी चल पटरियां सनीर पर्वत के सनीखर की लकही की बनी तेरे मस्तल के लिये लबानान के देवदाक लिये नाये'॥ ६ । तेरे डाड बाधा**न्** के बानवृत्ती के वने तेरे जहाजी का पटाव कितियों के होयीं से लाये हुए सीधे अनै। बर की हा घोदांत चड़ी हुई लकही का बना॥ १ । तेरे जहाजी के पाल मिस से लाये द्वुए बूटेदार सन को कपड़े को बने कि तेरे लिये भगड़े का काम दें तेरी चांदनी स्लीशा को द्वीपों से लाये छुए नीले थ्रीर, वैंजनी रंग के कपड़े को वनी॥ ८। तेरे खेवनेहारे सीदे।न् श्रीर सर्वद् के रहनेहारे थे हे सेार् तेरे ही बीच के बुद्धिमान् लेगा तेरे मामी थे॥ ९। तेरे गाखनेहारे गांबल नगर के पुरनिये थीर बुद्धिमान् लोग ये तुक्ष मे झ्योपार करने के लिये मह्माद्दीं समेत समुद्र पर के सब जदाज तुक मे आ गये थे॥ १०। तेरी चेना में फारची जूदी थीर पूर्ती लाग भरती हुए घे उन्हों ने तुम में ठाल कीर टीणी टांगी तेरा प्रताप उन के कारण हुआ था॥ ११। तेरी शहरपनाह पर तेरी सेना के साथ यर्घंड के लेगा घारी क्रोर ये ब्रीर तेरे गुमाठी से श्रुरवीर खड़े थे उन्हों ने श्रपनी काले तेरी चारी क्रीर की भइरपनाइं पर टांगी थीं तेरी सुन्दरता उन के द्वारा पूरी हुई घी॥ १३। ध्रपनी चब प्रकार की सपति की वहुंतायत के कारण तशीशी लेशा तेरे ब्योपारी घे' उन्हा ने चादी लाहा रागा धीर सीसा देकर तेरा माल मेल लिया॥ १३। यावान् त्रबल् थ्रीर मेथेक् के लेगा दास दासी थ्रीर पीतल के पात्र तेरे माल के घदले देकर तेरे व्यापारी थे॥ १८। तेगामा के घराने के लोगों ने तेरी संपत्ति लेकर घोड़े सर्वारी के घोड़े श्रीर खन्नर दिये॥ १५। ददानी तेरे ब्यापारी ये बहुत से द्वीप तेरे घाट बने ये वे तेरे पास हाथीदात के सींग श्रीर बाबन्स की लक्करी ब्यापार में ले स्राये श्रे॥ १६ । तुर्भो में जा बहुत

<sup>-(</sup>१) गूल में समुद्री से। (२) गूल में निषक्षे स्थानी के देश में।

कारीगरी हुई इस से अराम् तेरा व्योपारी या मरकत वैंजनी रंग का ग्रीर घटेदार वस्त्र सन मुगा ग्रीर लालही देकर उन्हों ने तेरा माल लिया॥ १०। यद्दा ग्रीरर इसारल् वि ती तेरे व्योपारी ये चन्हा ने मिन्नीत् का,ग्रेष्ट्र पन्नग धीर मधु तेल श्रीर घलमान् देकर तेरा माल लिया॥ १८ । तुभा में जा बहुत कारीगरी दुई ग्रीर सब प्रकार का धन दुया इय ये दक्षिक तेरा व्यापारी दुवा तेरे पास देल्बान् का दाखमधु श्रीर रखला सन पहुचाया गया ॥ १९। घटान् श्रीर यावान् ने तेरे माल के वदले मे पूत दिया छै।र उन के कारण तेरे व्योपार के माल में पेलाद तज ग्रीर बच भी हुआ। २०। चारजामे के ये। ग्र सुधरे कपहे के लिये ददान् तेरा व्योगारी हुआ। २९। प्रस्व कीर केदार के संघ प्रधान तेरे व्योपारी ठच्रे उन्दों ने मेस्ने मेढे थेंगर बकरे ले खाकर तेरे साथ सेन देन किया॥ २२। शवा कीर रामा के व्यापारी तेरे ब्यापारी ठहरे उन्हा ने उत्तम उत्तम नाति का सब भांति का मसाला सब भांति के सिंग थै।र सीना देवार तेरा माल लिया॥ २३। घारान् कत्ने थै।र एदेन् थ्रीर शवा के व्योपारी थीर श्रव्यूर् श्रीर कलसद् ये सब तेरे घ्योपारी ठहरे॥ २४। इन्हों ने उत्तम उत्तम , घस्तुर्य प्रार्थात् ग्रीडिने की नीले श्रीर ब्रटेदार वस्त्र थै।र होरियों से वधी थै।र देवदाक की बनी हुई चित्र विचित्र कपड़ों की पेंटियां से स्राक्षर तेरे साथ लेन देन किया ॥ २५ । तर्थीश्च के जहाज तेरे व्योपार की माल की ढीनेहारे हुए डेन की द्वारा तु समुद्र को घीच रहकर बहुत धनवान छीार प्रतायवान है। गई थी॥ ३६। तरे खेळनेहारी ने सुके गांधरे जल मे पहुंचा दिया है थीर पुरवाई ने तुसे समुद्र को बीच तोड दिया है॥ २०। बिस दिन तू डूब जारगी उसी दिन तेरा धन सपत्ति व्यापार का माल मह्माद्य मांक्सी गावनेष्टारे व्योपारी लाग थ्रीर तुक मे वितने मिपाछी हैं श्रीर तुमाने की सारी भीड़ भाड़ समुद्र, के बीच गिर बाएगी। २८। तेरे मांकियों की चिल्लाइट के यव्द के मारे तेरें श्वास, पास के स्थ न कांप चर्डेंगे॥ २९। यार सक खेवनेदारे थार महाद थार समुद्र से ेतने मांश्री रहते, है से अपने अपने जहाज पर से

चतरेत्रो, ३०। वे भूमि पर खड़े देश्कर तेरे विषय जंबे शब्द से बिलक बिलक रे। एंगे ग्रीर भ्रापने भ्रापने सिर पर घूलि उड़ाकर राख में ले। टैंगे, ३१। कीर तेरे श्रीक में व्यपने चिर मुख्या देंगे श्रीर कमर में टाट वांधकर ग्रपने मन के कहे दु ख के साथ तेरे विषय रीए पीटींगे, ३२। घे घिलाप करते हुए तेरे विषय विलाप का रेसा गीत बनाकर गाएंगे कि सेप्रकी थय समुद्र के बीच चुपचाप पही है उस की तुस्य कीन नगरी है। इइ। जब सेरा माल समुद्र पर से निकलता या तब ती बहुत सी जातियों के लेगा तृप्त है।ते चे तेरे धन छैं।र व्योपार के माल की बहु-तायत से पृथिवी के राजा धनी होते थे॥ ३४। जिस समय तू राषाह जल में लहरों से टूटी वस समय तेरे व्यापार का माल धार तेरे उद्य निवासी भी तेरे भीतर रहकर नाथ ही गये। ३५। टापू टापू के यव रहनेहारे तेरे कारण चिस्मित हुए ग्रीर उन के राजास्त्रों के सब रींर खहे हो गये सेंगर उन के सुख चदास देख पहे हैं। '३६। देश देश के व्योपारी तेरे विम्ह दयोडी वजा रहे हैं तू भय का कारब हा गर्ध थ्रीर फिर कभी रहेगी नहीं।

पित् यद्यावा का यह वचन मेरे पास पारंचा कि, २। हे मनुष्य के संतान सेर् के प्रधान से कह कि प्रमु परेशवा थें कहता है कि तू ने तो मन में फूलकर कहा, है कि में ईख्वर हू थार समुद्र के बीच परमेख्वर के प्रासन पर वैठा हू, पर यद्याप तू थपना मन परमेख्वर का सा दिखाता है तीमी तू ईख्वर नहीं मनुष्य ही है ॥ ३। तू तो दानिष्येल् से भी प्रधिक बुद्धिमान है कोई भी भेद तुम से किया, न होगा॥ १। अपनी खुद्धि और समम के द्वारा पू ने धन प्राप्त किया और अपने भयहारों में सोना सादी रक्खी है॥ ५। तू ने ती बडी बुद्धि से लेन देन किया इस से तेरा धन बढ़ा थार धन के कारण तेरा मन फूल स्वा है॥ ई। इस कारण प्रमु यहावा यों कहता है कि तू की खपना मन परमेख्वर का सा दिखाता है, ०। इस कराइंगा का गण जातियों में से बलास्कारी हैं थीर वे अवनी तलवारे तेरी वृद्धि की गामा घर चलागंगे थार तेरी चमक दमक का विगाहिंगे॥ पा वे तुमे कवर में चतारेंगे और तू चमुद्र के बीच के मारे हुणों की रीति मर जाएगा ॥ ८ । वया तू प्रपने घात फरनेदारे के साम्दर्ने फहता रहेगा कि मे परमेश्वर ए। त अपने घायल करनेशारे के साथ में ईश्वर नहीं मनुष्य ही ठहरेगा ॥ १० । तू परदेशियों के लाण से म्यतनाद्दीन निागी की रीति से मारा जाएगा की कि मै ही ने ऐसा कदा है प्रभु यदाया की याकी है ॥

१९। फिर यहाया का यह छचन मेरे पास यहुवा कि. ९३ । हे मनुष्य के मतान मेार् के राजा के विषय विलाप का गीत बनाकर उस से कप कि प्रमु यदेखा यो कदता दें कि तू तो उत्तम से भी उत्तम रे मृ बुद्धि से भरपूर थीर मधाङ्ग सुन्दर है ॥ १३ । तृ ती परमेध्यर की ग्देन नाम धारी में घा तर यामुपरा माजिक पद्मराग्रा छीरा फीराजा मुलैमानी माँग पश्य नीलमंबि मरपात धीर लाल मय भारि के मिक श्रीर सेने के भे तेरे हफ धीर यांनुतियां तुकी में बनाई गई घी जिम दिन तू सिरका गया था उम दिन ये भी तैयार किई गई थी ॥ 98 । तू ती कानेदारा प्रभिषिक्त कर्य या में ने सुने ऐसा ठल्याया कि तू परमेण्यर के पवित्र पर्वत पर रहता चा तू पारा मरीये चमकनेदारे मंशियों के बीच चलता किरता था ॥ १५ । जिस दिन से तू सिरक्षा गवा थीर जिम दिन तक तुम में कुठिलता न पार्च गर्र उस धील में ता तु शपनी मारी चाल चलन मे निर्दीय रहा॥ १६। घर लेन वेन की बहुतायत की कारक तु उपद्रथ से भरकर पापी दी गया इस से में ने सुर्भे प्रविषय जानकर परमेश्यर की पर्यंत पर में उतारा और वे कानदारे कम्यू में ने तुके प्रात मरीग्ये चमकनेदारे मिलपो के योच में नाम किया दै। १०। मुन्दरता के कारख तेरा मन फूल चठा चा भीर विभव के कारम सेरी वृद्धि विग्रंड गर्द

लिये सुन में तुम पर रेसे घरदेशियों से चढ़ाई थी में ने तुमें भूमि पर पटक दिया खीर राजाओं कं साम्दर्ने तुभी रखा है कि वे तुभ की देखें॥ १८। तेरे अधर्म के कामों की अहुतायत से और तेरे लेन देन की फुटिलता से तेरे पवित्रस्थान सर्पवित्र दे। गये की में ने तुक्त में के ऐसी फागा उत्पन्न कि ई जिस से तू मस्म पुर्या खीर मैं ने तुम्हें सव देखनेदारी की सास्त्रने भूमि पर भरम कर डाला है।। १९ । देश देश म की लोगों से जिसने तुभी जानते है संव तेरे कारण विस्मित हुए तू भय का कारब कुछा खारत फिर कभी पाया म लाग्या ॥

> २०। फिर यरोधा का यर घरन मेरे पास पहुंचा कि, २१। चे मनुष्य के धंतान श्रवना मुख सीदीन् की खीर करके उस के विकत्न महावत कर ॥ २२ । थीर कद कि प्रमु यदे। या यी कदता है कि है सीदीन् मै तेरे विच्ह पू में तेरे बीच व्यपनी मदिमा कराऊंगा। क्षय में उस को यीच दग्छ हूंगा थार उस से पापने का पवित्र ठचराजाा तय साम जान सी कि में यदावा है। ३६। श्रीर में उस में मरी फैलाजगा थीर उस की सहकों में लोड़ बदाकांगा बीद उस की चारी खार तलवार चनेगी तब इस के वीच घायल साग गिरेगे थ्रीर वे जान सेंगे कि में यद्दाया हू ॥ २८। श्रीर इसायस् के घराने की चारी ग्रीर की जितनी जातिया उन के साथ श्रामिमान का यतीय रखती है उन में मे कोई बन का सुमनेदारा कोटा या वेधनेदारा श्रल फिर न ठइरेगी तब वे जान सेंगी कि में प्रभ यदेश्या पूना

न्ध् । प्रमु यदावा यो कल्ता दे कि सब में इसा-रस् के घराने को उन सब लेशों से से जिन के बीच व तितर बितर दुए दे एकट्टा करंगा और देश देश के लोगों के सामतने उन के द्वारा पवित्र ठएसंगा तय ये उस देश में यास करेंगे के मैं ने यापने दास याक्रय की। दिया घा॥ २६। ये उस मे तय निहर वसे रहेंगे ये घर बनाकर भीर दाख की यारिया लगाकर निष्ठर रहेंगे जब में उन की चारी ग्रीर के सब लोगों का जी उन से प्रभिमान का यतीय करते दे दबढ दूगा । निदान ये जान संगे कि हमारा परमेश्वर यहाँवा ही है ।

<sup>(</sup>१) गुन ने गृपुर्गता पर आप देता दि।

्रर्ट. त्याचे वरस के दसवे महीने के वारहवे दिन की गरेशवा का

यद घचन मेरे पास पहुंचा कि, २। हे मनुष्य को संतान श्रपना मुख मिख के राजा फिरोन की श्रीर करके उस के थार सारे मिस के विस्टु मव्यक्त कर ॥३। यह कह कि प्रभ बहावा वो कहता है कि मै तेरे विस्तु हू होमछ के राजा फिरीन हे यह मगर तू जा अपनी नाटिया के स्रीच पड़ा रहता जिस ने कहा है कि मेरी नदी मेरी निज की है श्रीर में ही ने उस की श्रपने लिये खनाया है, 8 । मैं तो तेरे समदों में अंकड़े हालुंगा थीर तेरी नदियों की महालियों की तेरे चेविं में विपटानंगा थीर तेरे किलकों में विपटी हुई तेरी नदिया की सब मकलियां समेत तुम का तेरी नदियों में से निकालूंगा ॥ ५। तब में तुमी तेरी नांदयों की चारी मकलिया समेत जंगल में निकाल द्रमा थीर तू मैदान मे पड़ा खेगा तेरी किसी प्रकार की सुधि न लिई जाएगं। मैं ने तुभे वनेले पशुष्री श्रीरस्राकाश के पवियो का स्राहार कर दिया है।। ६। तय मिस्र के सारे निवासी जान सी कि मै यहाया हू वे ते। इसारल् के घराने के लिये नरकट की टेक ठहरे थे। । जन्न उन्हों ने तुक पर द्वाथ का वल दिया तव तू टूट गया थै।र उन के पर्दे। इ चखड़ ही गये थार जब उन्हों ने तुम पर टेक लगाई तब मू ठूट गया श्रीर उन की कमर की सारी नसे चढ़ गई ॥ ८ । इस कारण प्रभु यहे। वा यों कहता है कि सुन में तुक्त पर तलवार चलवाकर तेरे क्या मनुष्य क्या प्रश्नु सभी की नाश करंगा। रातव मिस देश चलाए ही चलाए होगा श्रीर वे वान लोगे कि में यहीवा हूं। उस ने तो कहा है वि मेरी नदी मेरी निज की है छीर में ही ने उसे बनाया, 90 । इस कारण सुन में तेरे धीर तेरी नदियों के विष्ठ हू थे।र मिस्र देश की सिखील् से लेकर सबेने लीं वरन कूण देश के चिवाने लीं . उत्ताङ ही उजीड कर दूता ॥ १९ । चालीस बरस सी उस में मनुष्य वा पशुका परा तक न पड़ेगा और न उस में कोई (१) मूस में तू मती एकहा किया जाएगा न बढीरा जाएगा।

वसा रहेगा ॥ १२ । चालोरं व्यस तक में मिस देश की उसहे हुए देशे के बीच उताइ कर ख्यूंगा श्रीर उस को नगर उजडे इए नगरी के बीच खण्ड-इर ही रहेंगे शार में मिनियों की जाति जाति मे किंत्र भिन्न कर दूंगा खीर देश देश में तितर वितर क बंगा ॥ १३ । प्रमु यहावा ते। यें कहता है कि चालीय व्यरम को बीते पर में मिकियों की उन जातियों के बीच से एकट्टा करंगा जिन में वे तितर वितर-दुर ॥ १८ ॥ ग्रीर से मिसियो की वंधुग्राई से कुडाकर पत्रास् देश में जी उन की जन्मुमूम है फिर पहुचाकगा श्रीर वहां उन का क्रोटा सा राज्य है। जाएगा॥ १५। बह सब राज्यों में से है। टा दीगा श्रीर फिर श्रपना सिर श्रीर जातियों के जपर न उठाणा। क्योंकि मै मिसियों की ऐसा घटाजा। कि वे फिर श्रन्यज्ञातिया पर प्रमुता करने न पारंगे। १६ । थ्रीर बद्ध फिर इसारल्को घराने की भरासे का कारण न होगा जो उन के प्रधर्म की सुधि तब कराता है जब वे फिरकर उन को छोर देखते हैं। वे सा जान लेंगे कि मै-प्रमु यदेखा हूं॥

199 । फिर सताईसवे बरस के पहिले महीने के पहिले दिन की यहादा का यह वचन सेरे पास पहुंचा कि, १८। हे मनुष्य के संतान वाबेल् के राजा न्यूकड़ेस्सर् ने सेर् के घेरने में खपनी सेना से बड़ा परिषम कराया हर एक का सिर चन्दला है। गया श्रीर इर एक के क्षेत्रों का चमडा उड़ गया तीभी इस वडे परियम की मज़री से।र्सेन ती कुछ वस को मिली थ्रीर न उस की सेना की ॥ १९ । इस कारण प्रभु यहे। वा यें कहता है कि सुन म वाबेल् के राजा नवूकदेस्टर् की मिस देश दूंगा श्रीर वह उस की भीड़ भाड़ की ले जाएगा थार उस की, धनः संपत्ति की लूटकर अपना कर लेगा से उस की सेना की यही मज़री मिलेगी ॥ २०। मै ने इस के परिश्रम के बदले में उस की मिस देश इस कारह दिया है कि उन लेगों ने मेरे लिये काम किया था प्रमु यहे। या की यही या शी है ।।

२१। उँची समय में इसारल् के घराने के एक

<sup>(</sup>१) जूल में चेर् के विरुद्ध। गा

सीग जमाजंगा थ्रीर उन के घीच तेरा मुंह खुलाजगा बीर वे जान लेंगे कि मैं यदे।वा हूं॥

३०. फिर यहायां का यह वचन मेरे पास पहुचा कि २। हे मनुष्य की चंतान नव्यवत करके कर प्रभू घरे।वा यो करता है कि द्वाय द्वाय करे। द्वाय उस दिन पर ॥ ३। क्यों कि वद दिन प्रचीत् यद्दावा का दिन । निकट है वद वादली का दिन ग्रीर खातियों के दंग्ड का समय देशा ॥ ८। मिस्र में सलवार चलेशी थीर चय मिछ में लेगा मारे जाकर गिरेंगे तय सूश् मे भी चंक्रट परेगा लेगा मिस की भीड भार ले जाएंगे सोर उस की नेवे उत्तर दिई जाएंगी ॥ ५। कूश् पूर् लूद् श्रीर सब देशाले खीर कूव् लेशा चीर बाचा बांधे हुए देश के निद्याची सिक्यिं के मंग तसवार से मारे जाएंगे ॥

६। यदावा यो कदता है कि मिस के मंभाजने-हारे भी गिर जाएंगें श्रीर श्रपने जिसं सामर्थ्य पर मिसी फूलते है सा टूटेगा। मिग्दोल् से लेकर सबेने ले। उस के निवासी 'तलबार से मारे कारंगे प्रमु यदेवा की यही बाखी है ॥ छ । ग्रीर वे उसहे हुण देशे। को बीच चजहें ठररेशे बीर उन के नगर खंडरर किये हुए नरारी से शिने जाएंगे ॥ ८। जब मै सिस में ष्राम लगासंमा थीर उस के सब सदायक नाश होंगे तव वे जान लेंगे कि मै यदीवा हू॥ १। उम समय मेरे साम्टने से दूत जहाजी पर चढकर निडर निकलेंगे थीर कृषियों की हराएंगे थीर उन पर संकट पहेगा जैसा कि मिस के दगर की समयं, यह खाता तो है।

'92 । प्रभु यदावा या कहता है कि मै वावेल् के राजा नव्यक्रिस्सर् के दाण से मिस की भीड़ भाड की नाथ करा देशा ॥ १९ । यह अपनी प्रजा समेल जा सब ' जातियों में भवानक है उस देश की नाश करने के। पहुंचाया जाग्गा थीर विमिन्न के विन्ह तल्वार खींवज्ञ देश की मरे हुन्नी हे मर देंगे॥ में वाबेल् के राजा की मुजान्नों की वाली करके १६। श्रीर में नदियों की मुखा अल्या और देश की धूरे लेगों के छाच कर दूगा और देश की श्रीर जे।

कुछ उस से है में परदेशियों से उजार करा दूंगा सुक यदेवा दी ने यद कहा है ॥ 👫 📆

'५३ । प्रभु यदेष्या यों कहता है कि मै 'नेाप् मे से मूरती की नार्श करूंगा में उस में की मूरती की रहने न द्या मिस देश से कोई प्रधान फिर नं उठेगा श्रीर'मे मिसः देश में भय उपजानंगा ॥ १४। श्रीर मै पत्रीस् को उनाडूंगा छीं सोखन् में खाग लगा-कंगा ग्रीर ना का दग्छ दूंगा॥ १५। ग्रीर सीन् जा मिस का दूढ़ स्थान है उसे पर मै अपना जलजंलाहर भड़कार्जगा थार ने की भीडभाड़ का खंत कर हालूंगा ॥ १६ । श्रीर मै मिस मे स्नाग लगाजंगा सीन् बहुत घरघराएगा श्रीर ना फाडा जाएगा श्रीर नाप् के विरोधी दिन दधारे रहेंगे॥ १०। श्राविन् श्रीर पीचिसेत् क्षे'जवान तलवार से गिरेगे । श्रीर में भगर वंधुगाई में चले जाएंगे।। १०। श्रीर जब में मिसियों के जूखो की तरप्रदेश में तीडूंगा तब उस में दिन की श्रेधेरा देशा थीर वर्स का सामर्थ जिस पर वह फूलता है सी नाथ ही जाएगी उस परसी घटा का जाएगी थार उस की वेटियां वंध्रमाई में चली जाएंगी। **१९ । में मिसियों को दग्छ दूगा थीर वे साम सेंगे** कि मै यद्योद्या हू॥

२०। फिर रेयारहवे वस्त के पहिले महीने के सातवे दिन को यहावा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, भार विभनुष्य के संतान मैं ने सिख के राजा फिरीन की भुजा तोड़ी है श्रीर न ता बद ज़ुडी न उच पर लेप लगाकर पट्टी चढ़ाई गई न घंध बाधने से तलबार पत्रहने के लिये बली किई गर्इ है ॥ २२ । से प्रभू यदीवा यो कहता है कि सुन में मिस के राजा फिरोन के विकृ इ स्रीर सम की प्रच्छी ग्रीर टूटी देनिं भुजाग्री के ते हैगा श्रीर तलवार की। उस के छाथ से ग्रियाकगा।। २३। ग्रीर में मिविया की खाति जाति में तितर वितर कद्माा श्रीर देश देश में कितरा दूगा॥ रे8। श्रीर छपनी तसवार उस के दांच में दूशा श्रीर फिरीन की भुजाओं की तीहूंगा थीर वह उस की साम्हने

<sup>(</sup>१) भूस में चतरेगा।

<sup>(</sup>१) मूल में, उपहेलूगा।

२५। में बावेल् के राजा की मुजायों की सम्भालूंगा श्रीर फिरोन की मुजारं ठीली यहेगी से जब में बाबेल के राजा के हाथ में अपनी तलवार टूंगा थीर वह उसे मिस देश पर चलाएगा तव व कार्नेगे कि मै यदीवा हू॥ २६। श्रीर मै मिसियों की जाति जाति में तितर वितर करूंगा श्रीर देश देश में कितरा दूगा तथ से जान संगे देति मे यदे।वा दू ॥

बहुत हुई और उस की शाखार लम्बी दे। गई क्वोंकि वश करके अधीलांक में साले आरंगे म जब वे निक्रली तब उन की यदुत जल मिला ॥६। काषा में सब वही जातियां रहती थीं ॥ ७ । वह को कारण सुन्दर हुआ। क्यों कि एस की जड़ बहुत जल को निकट थी॥ द। यरमेश्वर की खारों में की देवदान भी उस की न किया सकते थे सनीवर उस की टर्षानियों के समान न चे बीर बर्मान् वृत्त उस की शाखास्त्रों के तुरव न घे परमिश्वर की घारों का के।ई ने उसे डालियों की बहुतायत से सुन्दर बनाया था

रेसा कराहेगा जैसा मर्ने का घायल कराहता है। यहां सा कि रदेन के सब युव जा परमेख्वर-की वारी में थे उस से डाइ करते थे।

१०। इस कारण प्रभु यदीचा ने या कदा है कि चस की कवाई जो बढ़ गई खीर च्ह की फुनगी को बादकों तक पहुचतो है श्रीर श्रपनी उंचाई के कारण उमका मन की फूल उठा है, १९। से जातियां में जो सामर्थों है उस के दाय में उस की कर दूंगा थीर वह निम्चय उस से मुरा व्यवहार करेगा में ने उसकी दुष्टता के कारण उस की निकाल दिया है। १२। थीर परदेशी सा जातिया में भयानक लाग हैं विका प्राप्त विकास के तीसरे महीने वन्हों ने उस की काटकर होड़ दिया उस की हा-यह अवन मेरे पास पहुचा कि, ३। हे मनुष्य के सतान है। र उस की शाखाएं देश के सब नाही में टूटी पड़ी मिस के राजा फिरोन थीर उस की भीड भाड से कर है थीर जाति जाति के सब लेगा उस की काया कि प्राथनी बहाई में तू किस के समान है। इ। सुन की क्रोड़कर चले गये हैं। १३। एवं गिरे हुए स्रुक्त पाश्रूर्ती लबानान् का एक देवदार या जिस की सुन्दर पर श्राकाश के सब पत्ती वसेरा करते हैं श्रीर उस युन्दर शाखा घनी काया थार बड़ी जवाई थी सार की शाखायों के जपर मैदान के सब जीवजन्तु उस की फुनगी बादलों तक पहुचती थी ॥ ४। जल से पटने पाते हैं, १४। इस लिये कि जल के पास के सब वह वह ग्रापा उस ग्रांहरे जल के कारण वह जंवा हुआ वृद्धों में से कोई अपनी जचाई न वहार न अपनी जिस से निर्देश उस के स्थान की चारा खोर वहती थी फुनगी की वादली तक पहुचार खीर उन में से श्रीर उस की नालिया निकलकर मैदान के सारे बुद्धों के जितने जल पाकर दृढ दी गये हैं से कर्च हीने के पास पहुचती थीं ॥॥ इस कारण उस की कंचाई मैदान कारण सिर न स्टाएं क्योंकि कबर में गई हुओं के सब बुद्धों से श्रीधक हुई श्रीर उस की टहनियां के संग्र मनुष्यों के बीच वे भी सब के मब मृत्यु के

१५। प्रभु यदे। या ये कहता दै कि जिस् दिन चय की टहानियों से याकाण के सब प्रकार की पत्ती वह प्रधे। लेक में चतर गया उस दिन में ने विलाप बसेरा करते थे थीर उस की शाखाओं के नीचे मैदान कराया में ने उस के कारण ग्रांदरे समुद्र की कांगा थीर के सब मांति के जीवजन्तु जन्मते थे थीर उस की निर्देश की रोका बहुत जल सका रहा थीर में ने चय के कारण लवानान् पर उदासी का दिई थीर अपनी वहाई थै।र अपनी डालियों की लम्बाई मैदान के सब वृत उस के कारण मूर्कित हुए ॥ १६। जब में ने उस की काबर में गड़े हुकी के पास साधी-लीक में फेक दिया तब मैं ने उस की गिरने के यव्द से जाति जाति की घरणरा दिया धीर स्देन् के सय वृत्ती श्रर्थात् लयाने।न् के उत्तम उत्तम वृत्ती ने जितने जल पाते है अधालाक मे शांति पाई ॥ भी वृक्ष सुन्दरता में उस के वरावर न था। १। में १०। वे भी उस के स्वा तलवार से मारे हुओं के (१) मूल में तेरी।

से रहते घे।

१८। से मदिमा थीर बड़ाई के विषय स्टेन् के ख़दो में से तू किस के समान है तू ता रदेश के बीर वृत्ती के संग अधोलीक मे स्तारा कारगा श्रीर खतनादीन लेगों। के बीच तलवार से मारे दुखीं के यंग पहा रहेगा। फिरीन खपनी सारी भीड भाड समित यें। ही होता ममु यदावा की यही वाणी है॥

३२. फिर वारहवे वरस के वारहवें महीने के पहिले दिन के। यहोद्या का यद यदन मेरे पास पहुचा कि, २। ह मनुष्य के संतान मिस्र के राजा फिरीन के विषय विलाप का ग्रीत बनाकर उस की सुना कि तीरी चयमा जाति जाति में खवान सिंह से दिई गई घी पर तू समुद्र में की मरार की समान है तू खपनी नदिया में टूट पड़ा थै।र उन को जल की पायां से मधकर गदला कर दिया॥ ३। प्रमु यद्याया ये। कहता है कि मैं बहुत भी खातियां की मगडली के द्वारा तुक्त पर श्रपना ज्ञाल फैलाछंगा श्रीर व तुक्ते मेरे महाबाल में खींब बैंगे ॥ ॥ । तथ में तुकी मुमि पर क्रोडूंगा ग्रीर मैदान ने फेंककर बाकाण के उब पविषों की तुम पर येठा जा। श्रीर तेरे भार से सारी पृष्टियो के जोयजन्तुकों की तृप्त कहार ॥ ५ । कीर में तेरे मांस के। पहाड़ी पर रवख़्त्रा ख्रीर सराइयें। को तेरी हील से भर दूंगा॥ ६। श्रीर जिस देश में तु तैरता है उस की पहाड़ी तक तेरे लाहू से सींट्रा थीर उस को नाले तुक्त से झर जारंगे॥ ७। श्रीर विष समय में सुन्ने मलिन करंगा उस ममय में खाकाण की छोपूंगा कार तारी की धुन्धला रूर दूंगा मूर्य की में बादल से क्रिपाजगा सीर चन्द्रमा अपना प्रकाश न देशा ॥ ८। प्राकाश से जितनी प्रकाशमान ज्योतियां हैं श्रय की मे तेरे कारण धुग्धला कर ट्टंगा खीर तेरे देश में खंधकार कर ट्रंगा प्रमु परीवा

पास अधीलोक में उतर गये अर्थात् वे की उस की | की यही वाशी है। १। अब में तेरे विनाश का मुजा ये थीर जाति जाति के यीच उर की कावा | समाचार जाति जाति में थीर तेरे धनजाने देशा में फैलाइंगा तब बहे बहे देशों के लेगों के मन में रिस उपनासंगा। १०। धारमे यहुत सी सातियां का तरे कारण चिस्मित कर दूंगा और खब में उन क्षे राजाया के साम्दने श्रपनी ततवार भांजूंगा तस तरे कारण उन की चय रीएं खड़े ही आएंगी धीर तेरे जिरने के दिन वे अपने अपने प्राय के लिये ध्या चया कांपते रहेगे॥

> ११। प्रभु यहे। या यों कहता है कि बायेल् के राजा की तलवार तुभ पर चलेगी ॥ १२। में तेरी मीइ भार को रेसे शूरवीरों की तलवारे के द्वारा गिरा-क्या की सब के सब क्रांतियों में भयानक हैं सीर वे मिस्र के घमण्ड के। ते। हंगे थैं। र उस की सारी भीड़ भाइ का चत्यानाश देागा ॥ १३ । श्रीर में उस के सब पशुखों के। उस के बहुतेरे जलाशयों के तीर पर से नाश कर्दगा थीर घे आगे की न ती मनुष्य के पांव में श्रीर न पशु के खुरें। से ग्रदले किये जाएंगे॥ १४। तब में उन का जल निर्मल कर दूंगा थीर उन की नदियां सेल की नाई खदेंगी प्रभु यदे। यही वाकी है ॥ १५। चन में मिस देश को उबार हो उबार कर दूंगा थीर जिस से यह भाषूर है इस से कूका कर दूगा थीर उस के सब रहनेहारी का मार्देगा तब वे जान लेंगे कि मै यद्दीखा हूं॥ १६। लोगों के विलाप करने के लिये विलाप का गीत यही है जाति जाति की स्त्रियां इसे गारंगी मिस थीर इस की खारी भीड भार के विषय वे यही विलापगीत गाएँगी प्रमु यदावा की यही वाशी है।

> 90 । फिर वारहवें वरस के बसी महीने के पन्द्रदवें दिन की यदीवा का यद वचन मेरे पास पहुंचा कि. १८। दे मनुष्य के सन्ताम मिस की भोड़ भाड़ के लिये चाय दाय कर थीर उस की प्रतापी जातियों की छेटियों समेत कवर में गड़े हुस्रो के पास सम्रो-लेक में उतार ॥ १९ । तू किस से मने छर है तू उत्तरकर खतनाद्दीनों के सेंग खिटाया जार ॥ २०। तलबार से मारे हुखो के बीच वे गिरींगे उन के य(१) मूल में एस।

<sup>(</sup>१) मूल में चन की निद्या की मेली।

लिये तलवार ची ठहराई गई है से मिस की सारी तलवार से मारे हुओं के संग यहीं रक्खे हैं, गडरी भूरबीर उस से श्रीर उस के सदायकों से अधीलाक में से बात करेगे वहां वे खतनादीन लेगा तलवार से मारे जाकर चतरे पड़े है।। २२ । घडां सारी मगडली समेत बाज्यार भी है उस की कबरे उस की चारी ग्रीर हैं सब के सब तलबार से मारे जाकर गिरे दिं।। २३ । उस की कबरे गरदे के कीनों में वनी हुई हैं श्रीर उस की कबर की चारी खीर उस की मयहली है, वे सब को सब की सीवनलाक में भय चयदाते भे श्रव तलवार से मारे जाकर पहें दुर दें॥ २८। घटा रलाम् दै थीर उस की कछर की चारों योग उस की सारी भीड भाड है वे सब की सय तलयार से मारे जाकर गिरे हैं थे खतना-दीन ग्रधीलीक में उतर गये दे वे जीवनलोक मे भय उपजाते थे पर जब कबर में थार थार गाई हुओं के संग उन के मुद पर सियादी काई हुई है ॥ अ। सारी भी सुभाइ समेत उस की मारे हुयों के बीच सेन मिली उस की कवर उस की चारीं ग्रीर यहीं है सव के सब खतना होन तलबार से मारे गये उन्दें ने जीवनसाक से ता भय उपजाया था पर अब कबर में और कीर गाई हुओ के स्ना उन के मुख पर सियाही' काई हुई है थीर वह मारे हुयों के घीच रक्या गया है। व्हा सारी मोरु'माइ समेतः मेशेक् थ्रीर तूवल् हैं उन की कवरं एन की चारों खोर हैं सब के सब खतनाहीन तलवार से मारे गये वे तो जीवनलोक में भय उपजाते चे ॥ २०। वया वे उन शिरे हुए खतनाद्यीन ग्रास्वीरी के संग पड़े न रहेंगे जा अपने छपने युद्ध यो द्रोधयार लिये दुर अधीलोक में स्तर गये दें थीर वदां सन की तलवारे उन के चिरी के नीचे रक्की हुई है ग्रीर चन के **पाधर्म के काम चन की च**िट्टियों में ट्यापे है क्योंकि चीवनलेंकि में उन में शूरवीरी की भी भय उपजता घा ॥ ३८ । से खतना छीने के सम स्त्रा

भीड़ भाड समेत घसीट ले साखी।॥ २९। सामधी मिं शहे हुए खतनातीन लोगों के संग वे भी पहे रहेरी ॥ ३० । घटां उत्तर दिशा को सारे प्रधान और सारे सीदोनी है मारे हुआँ के संग वे मी उतर गये चन्देरं ने ग्रापने पराक्रम से भय उपनाया चा पर श्रव वे लिक्कत दुर स्नार तलवार से श्रीर श्रीर मारे दुखी के संग वे भी खतनाहीन पड़े दुर दे खीर कबर में थ्रीर थ्रीर ग्राडे हुको के छंग उन के मुंह पर भी वियाली क्वाई दुई है ॥ ३९। इन की देखकर फिरीन क्रमनो सारी भींड भाइ के विषय शांति यायगा श्रीर फिरान थ्रीर इस की सारी सेना तलवार से मारी गर्द है प्रभु यद्दाद्या की यही वाणी है। इर। क्येंकि म ने उस के कारण जीवन के लेका में भया उपजाया है ग्रीर वह सारी भीड़ भार समेत तलवार से श्रीर थीर मारे हुथों के स्मा सतनाहीने। के बीच लिटाया जाएगाः प्रमु पराया की यही यागी है।

३३. फिर यदीया क्रा यह वचन मेरे पास, पहुंचा क्रि, का हे मनुष्य के सन्तान प्रपने लेगो। से कर कि जब में किसी देशा पर तलवार चलाने लगू थीर उस देश के लेगा व्यपने किसी की परस्त्रा करके उद्दराएं, इ। तव यदि वर यर देखका कि इस देश पर तलवार खला चाइती दै नर्रासेगा फूंककर लेगों की चिता दे. ४। ता जो कोई नरसिंगे का भव्द सुनने पर नः चेत जार थार तलवार के चलने से यह मर जार उस का ख़न उसी के चिर पड़ेगा ॥ ५। उस ने नरसिंगे का शब्द ते। सुना पर चेतःन गया से। उस का खन उसी को लगेगा पर यदि वह चेताचाता तो अपना प्राय यचा लेता॥ ६। श्रीर यदि पद्दत्रा यद देखने पर कि तलवार चला चाहती है नरिमाा फूंककर नागों की चिता न दे थीर तब तलवार के चलने से उन में से कोर्ड मर जाए ते। यह ती अपने अधर्मा में फंसा दुया मर जाएगा पर इस के ख़न का लेखा मंग होदार तू भी तलवार से मारे हुन्नों के संग पहा में पहतर ची से लूंगा॥ ७। से से सनुष्य के सन्तान रहेगा॥ २९ । वहां ग्योम् श्रीर उस की राजा श्रीर में ने तुमी इसारल् की घराने का पहनश्रा ठदरा चम की सारे प्रधान हैं की पराक्रमी होने पर सी ∫दिया है से तू मेरे मुंद से वचन सुना सुनकर मेरी

को मार्ग के विषय न चितार ते। वह दुष्ट स्रपने ष्यधर्म में फंसा हुया मरेगा पर उस के ख़ून का सेखा में तुमी से लूंगा॥ ९। पर यदि तू दुष्ट्रकी चस को मार्ग के विषय चितार कि अपने मार्ग से फिर जाए थै।र घट थपने मार्ग से न फिर जाए ता बद्द ती अपने अधर्म में कसा हुआ। मरेगा पर तू खपना प्राया वचा लेगा।।

१०। फिर दे सनुष्य के सन्तान इसारल् के घराने से यह कह कि तुम लेगा कहते हो कि हमारे ग्रप-राधीं थार पापे। का भार दमारे कपर लदा हुखा है इम उस के कारण गलते जाते है इम स्रोते कीसे रहें ॥ १९ । सो तू उन से यह कद प्रमु यहावा की सरने से कुछ भी प्रस्त नहीं दोता पर इस से कि दुष्ट-अपने मार्ग से फिरकर जीता रहे हे इसाएल् के घराने तुम खपने खपने वुरे मार्ग से फिर लाखी तुम क्या सर जायो ॥ १२ । थ्रीर हे मनुष्य की सन्तान -खवने लोगो से यह कह कि जिस दिन धर्मी जन अपराध करे उस दिन वह अपने धर्म के कारण न वचेगा ग्रीर,दुष्ट की दुष्टता ना है निस दिन वट उस से फिर जाएँ उस के कारण बद न गिर जाएगा फिर धर्मी बन जय यद पाय करे तय श्रपने धर्म के कारण जीता न रहेगा॥ १३। जब मै धर्मी चे अपूर्विक तूर निण्चय जीता रधेगा खार बद खपने धर्म पर भरामा करके सुटिस काम करने स्रो तब चस को धर्मन को कामी में से किसी का स्मरण न किया 'जाग्या जो क्षुटिल काम उस ने किये ही उन्दों में फसा हुआ। यह मरेगा॥ १८। फिर जब में दुष्टु से कहू कि तू निश्चय मरेगा ग्रीर वर ग्रपने पाप से जिस्तार ेन्याय और धर्मा के काम करने लगे, १५। स्रर्थात् यदि दुष्ट चन यंधक फीर देने अपनी ज़टी हुई यस्तुमं भर देने श्रीर विना कुंटिल यद न मरेगा निश्चय जीता रहेगा॥ १६। जितने यद न सरेगा निश्चय जीता रहेगा॥ १६। जितने (१) गूल में तुन कहते है। कि। याप उस ने क्रिये हैं। उन में से-क्रिसी, क्रा स्मरण न । (२) गूल में हाय। ;;

खोर से उन्दे चिता दे॥ ८। जब मे दुष्ट से कहू कि किया जाएगा उस ने न्याय और धर्म के काम - से दुष्ट तू निश्चय मरेगा तब यदि तू दुष्ट की उस किये वह निश्चय जीता हो रहेगा॥ ५० ता तै। भी तेरे लेगा करते हैं कि प्रमुक्षी चाल ठीक नहीं। पर उन्दीं की चाल ठीक नहीं । १८। जब धर्मी खपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे तव उन मे फसा दुखा यह मर जाएगा॥ १९। थ्रीर जव दुष्ट अपनी दुष्टता से फिरकर न्याय श्रीर धर्मा के काम करने लगे तय बद उन के कारण जीता ददेगा॥ २०। तीभी तुम कदते देा कि श्रम की चाल ठीक नहीं है इशारल के घराने में तुम्हारा न्याय रक रक जन की चाल ही के अनुसार क्षांगा॥

२१। फिर इसारी वन्धुवाई के ग्यारहर्वे घरस की दस्त्रीं महीने की पांचले दिन की। एक जन जी। यनग्रलेम् से भागकर वच गया या सा मेरे पास यह वार्यो है कि मेरे जीवन की सेह मै दुष्ट के आकर कहने लगा नगर ले लिया गया ॥ २२ । उस भागे दुए के प्राने से पहिले साम की यदावा की शक्ति मुक्त पर दुई घी श्रीर भार लें अर्थात् उस मनुष्य के ग्राने लें। उस ने मेरा मुंद खोल दिया, सा मेरा मुद्द खुला दी रहा और मैं फिर खुप न रहा॥ २३। तथ यरोवा का यह वचन मेरे पास पहुचा कि, २४। दे मनुष्य की सतान दखारल् की भूमि के चन रायडहरीं के रहनेदारे यह कहते हैं कि इद्रा-चीम् एक ची था ताभी देश का अधिकारी चुला पर एम लाग बहुत से है स्रीर देश हमारे ही अधिकार में दिया गया॥ २५। इस कारण तू उन से कर प्रभु यहावा यें करता है 'कि तुम लोग ता गाव लाष्ट्र चमेत खाते और खपनी मूरता की स्रोर हृष्टि करते श्रीर रूपन करते हा फिर क्या तुम उस देश के श्रधिकारों रहने पायोगे॥ ३६। तुमाती व्यपनी श्रपनी तलघार पर भरोसा करते श्रीर घिनीने काम करते खीर श्रपने श्रपने पड़ेासी की स्त्री की श्रशुद्ध करते है। फिर क्या तुम उस देश की श्रधिकारी रहने पाषीागे॥ २०। तू उन से यद कह कि प्रमु यदीवा ये। कहता है कि मेरे जीवन की सेंद काम किये जीवनदायम विधियो पर चलने लगे तो निःसंदेष्ठ जी लीग खग्डहरीं में रहते हैं से तल-

बार से जिरेंगे थार का खुले मैटान में रहता है उसे । में जीवजन्तुओं का खाहार कर दूंगा खार का गढ़ी श्रीर गुफायों में रहते हैं से मरी से मरेगे।। २८। थीर में उस देश की समाइ ही समाइ कर दूगा श्रीर उस का श्रवने घल का घमगड जाता रहेगा श्रीर इसारल को पहाड ऐसे चलड़ेंगे कि उन पर द्येकर कोई न चलेगा। २९। या कब मै उन लेगो। के किये हुए सब घिनै।ने कामी के कारण उस देश की। उजार ही उजार कर दूशा तब वे जान लेगे कि से यदीवा हू॥ ३०। श्रीर दे मनुष्य के संतान तेरे लाग भीतों के पास थीर घरी के द्वारी से तेरे विषय वाते करते और एक दूसरे से कहते है कि श्राखी मुना ता यद्दावा की छोर से कीन सा वचन निकलता है। ३१। वे प्रका की नाई तेरे पास आते ग्रीर मेरी प्रजा वनकर तेरे साम्दने वैठ-कार तेरे अचन सुमते हैं पर बह उन पर चलते नहीं मुद से तो वे बदुत प्रेम दिखाते है पर उन का मन सालव ही में लगा रहता है ॥ ३२ । श्रीर तू उन के लेखे मीठे गानेहारे थार अच्छे यजानेहारे का प्रेम-वाला गीत सा ठहरा है वे तेरे वचन सुनते ते। है पर उन पर चलते नहीं ॥ ३३ । पर चय पर यात घटेगी, बद घडनेवाली तो है, तब वे जान संगे कि हमारे घोष एक नवी स्नाया था ॥

३४ फिर यदेश्या का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, २। हे मनुष्य के मतान इखारस् के चरवादी के विकष्ठ नवूवत करके **उन चरवादों से कद** कि प्रमु यदीया यो कहता दे शाय इसारल् के चरवादी पर सा प्रपने ग्रपने पेट भारते हैं क्या चरवाही की भेड बकरियों का पेट न भरना चाहिये ॥३। तुम लेगा चर्बी खाते जन पहिनते थीर मेटि मोटे पशुश्री को काटते है। ग्रीर भेड बकरियों की तुम नहीं चराते॥ 8। न ते। तुम ने बीमारीं की जलवान जियान रीगियों की चंगा किया श घायलीं के चाये। की खांघा न निकाली

वे चरवारे के न दोने के कारण तितर वितर हुई श्रीर सब बनैले पशुश्री का स्नादार दे। गई वे तितर वितर हुई है ॥ ६ । मेरी भेड वक्तरियां सारे पहाड़ी ग्रीर जंवे जंवे टीला पर भटकती घीं मेरी भेड़ वकरियां सारी पृथियो के सपर तितर वितर हुई थीर उन की नतीं कीई सुधि लेता थान कोई उन के। द्वंडता था॥ ० इस कारत है सरवादी यहे। वा का यचन सुने। ॥ द । प्रमु यदे। या की यह बाखी है कि मेरे जीवन की सींह मेरी भेड़ वक्तरियां जी लुट राई कीर मेरी भेड घकरियां जो चरवारे के न दाने के कारण सय वनैले पणुत्री का साधार दे। अर्ध थार मेरे चरवाचा ने का मेरी मेडू वकारेया की मुधि नदीं सिर्द श्रीर मेरी मेह बकरियों का चेट नदी श्रपना धी श्रपना पेट मरा, १। इस कारक हे चरवाहा यदे।या का वचन मुना ॥ १० । प्रमु यहे।चा ये। कहता है कि सुने। में चरवाहां के विक्तु हूं श्रीर उन से श्रपनी मेह बक्तरियों का लेखा लूगा **पी**र उन की उन्दे फिर चराने न हूंगा से। वे फिर श्रवना श्रवना पेट भरने न पारंगे वियोक्ति में लपनी भेड़ छक्तरियां उन के मुद्र से क़ुड़ालंगा कि ये प्राप्ते की उन का श्राद्वार न हो ॥ १९ । श्रीर प्रभु यहे।खा यो कहता है कि सुना में आप ही अपनी मेंड वक्तरियों की सुधि हूंगा थीर उन्हें ठूंठुंगा ॥ १२। जैसे चरवाहा जब श्रपनी तितर वितर हुई भेड़ वकरिया के वीच द्वाता है तब बावने मुगड की घटारता है वैसे ही मै भी व्यवनी भेड व करिया की वटोबंगा में उन्दे उन सव स्वानी में निकाल ले श्राका। कर्षा करां वे वादस श्रीर घेार श्रम्धकार के दिन तिसर वितर ही गई हो ॥ १८ । खीर मे वन्दे देश देश के लेगो। में से निकाल्या। खीर देश देश से एकट्टा कदंगा थीर उन्हीं की निज भूमि पर ले बाक्ता। बीर इसारल के प्रशक्तें पर बीर नोली में ग्रीर उस देश के सब बसे हुए खानें। पर चरार्जगा ह १४। में उन्हें अच्छी खराई में चराजंगा और इसा-यल्को कंचे कंचे पहाड़ों पर उन की भेड़शाला मिलेगी बर्दा वे ग्रच्छी भेड्याला में बैठा करेंगी हुई की भीर लाये न खीं हुई की खीजा पर तुम बीर इसाएल के पहाडी पर उत्तम से उत्तम सराई ने वल कीर व्यवस्ती से व्यधिकार चलाया है ॥ था विरेती ॥ १५। में काय ही सपनी भेड़ बर्कारेयीं का

पराया को यही बाकी है। १६। में खोई दुई को ट्रंट्रंगा थ्रीर निकासी दुई की फेर लाउंगा थ्रीर ----घायल के पाप ब्रांधूंगा और घीमार का बलवान कहा। बीर की मेंटी बीर बलवना है उसे में नाश करंगा में उन की चायारी न्याय से करंगा ॥

१९। श्रीर दे मेरे सुबद तुम से प्रमु यदे। वा यो कहता है कि सुना में मेंड भेड के बीच श्रीर मेड़ी ्गीर यक्तरी के योच न्याय करता हू॥ १८। यच्छी चराई चर लेनी क्या तुम्हें रेशी होटी द्यात जान पहती है कि तुम जेय चराई की व्यपने पावीं से रीटते हा और निर्मल सल पी लेना वया तुम्हें ऐसी क्षेत्रो यात ज्ञान पहुती है कि तुम ग्रेप जल की ग्रापने पांठों से गदला करते है। ॥ १८ । थै।र मेरी भेड़ बर्कारेयों की तुम्हारे पांची के रैंदि हुए की चरना थै।र सुन्दारे पांची के ग्रटले किये दूर की पीना पड़ता है ॥ २०। इस कारण प्रमु यदीवा उन से यो कहता है कि धुने। में बाप में। टो बीर हुयली भेड 'व्रकरियों के वीच न्याय कदंगा ॥ २१ । तुम जी सव बीमारी की पांकर बीर कन्धे से यहां तक ककेलते बीर शींग से यहां तक मारते हा कि वे तितर वितर हो जाती है, २२। इस कारल मे अपनी भेड़ अकरियां को हुड़ाडगा थीर वे फिर न लुटेंगी थीर में भेड भेड़ के बीच थार बकरी बकरी के बीच न्याय करंगा ॥ = ३। धीर में उन पर ऐसा एक चरवाहा ठदराइंगा हो उन की चरवाही करेगा वह मेरा दास दासद देशा यही उन की चराणा। श्रीर वही चन का चरवाटा होगा ॥ २८ । थै।र मे यहावा चन का परमेश्वर ठप्टबंगा धार मेरा दास दासद उन के र्याच प्रधान देशा मुक्त यहाया ही ने यह कहा है। २१। थै।र मे उन के साथ शांति की वाचा वांधूंगा थीर दुष्ट अन्सुयों की देश में नरधने टूंगा से वे र्जंगल में निष्टर रहेगे थीर यन से सेएंगे॥ २६। थीर में उन्दें थीर बापनी पहाडी के बास पास के स्याने। को याशीय का कारत कर दूंगा थीर मेट का ठीक समय में वरसाया क्षत्रंगा भार बाशीयों की वर्षा द्वारों । २०। श्रीर मैदान के वृद्ध फर्लेंगे श्रीर

करवाहा हुंगा बीर में जाप ही उन्हें बैठाक्षंगा प्रमु । भूमि अपनी उपक्ष उपकारगी थार वे जपने देश में ाने डर रहे गे। जब में उन के जूए को तोडकर उन लेगो। के दाय में हुडाऊँगा जी उन में मेवा कराते हैं तब वे जान लेंगे कि मै यहावा हू ॥ २८। श्रीर वे फिर जाति जाति से न लूंटे बाएंगे थीर न वनेले पशु उन्हे फाड खाएंगे वे निडर रहेंगे थी।र उन की कोई न डराएगा ॥ २९ । श्रीर मै बडे नाम के लिये रेसे पेड़ उपकाकंगा कि वे देश में फिर भ्यों न भरेगे थार न जाति जाति के लेगा फिर उन को निन्दा करेगे॥ ३०। श्रीर वे जानेंगे कि इमारा परमेश्वर यद्दावा हमारे संग है श्रीर एम जी इसा-एल् का घराना है से उस की प्रका है मुक्त प्रमु यदावा की यही वागी हैं॥ इ९ । तुम ता मेरी भेड़ वर्कारयां मेरी चराई की भेड़ वर्कारयां हे। तुम ता मनुष्य हे। थ्रीर में तुम्हारा परमेश्वर हू प्रमु यहावा की यही खायी है।

> ३५. किए यहाया का यह व्रवन मेरे पास प्रतुंचा कि, २। हे मनुव्य के सतान व्यपना मुख से ईर् पदाङ की छोर करकी उसके विन्ह नयुवत कर १३। श्रीर उस से कद प्रमु यदे। वा यों कहता है कि है से ईर् पहा है में तेरे विस्हु ष्र भीर खपना दाथ तेरे विम्हु वकाकर तुमे उसाङ् दी उसाङ् कर दूंगा ॥ ४। में तरे नगरीं की खरडदर कर दूंगा थीर तू चजाड़ हा जाएगा तब तू जान सेगा कि मै यदीवा हू॥ ५। इस कारण ाक तु इस्रारिलया से युग युग की शतुना रखता था थीर उन की विपत्ति के समय अब अध्यक्त के श्रंत का समय पहुंचा तय उन्हें तलवार से मारे जाने की दे दिया, ६। इस कारण तुमे प्रमुयदे। या की यह बाखी है कि मेरे जीवन को सेाह खून किये जाने के लिये सुके मे तैयार करंगा ख़न तेरा पोका करेगा तू ती खून से न घिनाता थां इस कारण खून तेरा पीका करेगा ॥ ७। इस रीति में सेईर् पटाड़ की उवाड् ही उनाडु कर दूगा थार का उस मे याता

<sup>(</sup>१) मूल में तलवार के हावा पर शेष दिया।

चच के प्रष्टाङ्गे की मारे हुखीं से भर द्राा तेरे टीलें। त्तराइयां ग्रीर सब नाता में तलवार से मारे हुए गिरेगे ॥ ९ । मै तुमी युग युग की लिये उचाइ कर दूगा थीर तेरे नगर न वर्षेंगे थीर तुम जान लेगी दोनां जातिया ग्रीर ये दोनों देश मेरे दोगे ग्रीर हम ची उन के स्त्रामी द्वागे तीभी यदीवा वहा वना रहा, १९। इस कारण प्रमु यद्दीवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सीह तेरे काप के श्रनुसार श्रीर जा जलजलाइट तू ने उन पर प्रपने बैर के कारण किई है उस को प्रनुसार में वर्ताय कर्दगा ग्रीर जय स तेरा न्याय करता तथ श्रपने की उन मे प्रगट करता। १२। ग्रीर तू जानेगा कि मुक्त यदावा तेरी सन्न तिरस्कार की बाते सुनी है जातूने इसारल के पहाडों के विषय कहा है कि वे तो उजड़ गये वे इस दी की दिये गये है कि दम उन्हें खा डालें तुम ने श्रपने मुद्द से मेरे चिक्ट वड़ाई मारी फ़ार मेरे विक्ष बहुत बाते कही है इसे में ने सुना है। १८। प्रमु यदीवायी कहता है कि जय पृष्यियी भर में ग्रानन्द दीगा तथ में तुमें उजार करगा ॥ १५। तूती इसारल्की घराने के निका भाग के उन्नड जाने को कारण ज्ञानन्दित दुला खेर में तो तुक स वैसा ही कवाा है सेईर् पहाड हो एदोम् के सारे देश सू उजाड हो जारमा थै।र वे जान लेमे गेंफ म यदीखा दू ॥

आह वे इसारल् के पहाड़े। यदावा का ववन सुने।॥ २। प्रमु यद्येषा या कहता है कि श्रमु ने ता तुम्हारे न्यूक्त कृत्के कह कि प्रभु यदीया ये। कहता है कि सोंगो म-को सुम्हें उजाहाँ धीर चारी थोर से तुम्हे निगल लिया कि तुम बची हुई जातियों का प्राध- निर्वण न हो जाएँगी ॥ पइ। प्रमु यहीवा यो कहता कार हा जायो क्रीर लुतरे जो तुम्हारी चर्चा क्रीर

जाता है उस को में नाथ करता ॥ ८। थीर में |साधारत लेता को सुद्धारी निन्दा करते हैं, ४। इस कारण हे इसारल् के पदाई। प्रभु यदे। या का वचन सुना प्रमु यदीवा तुम से येा कहता है यर्थात पहाडों थीर पराहियों से बीर नालें। बीर तराइयों थीर रज़ड़े हुए खगडदरों श्रीर निर्जन नगरी से जी चारी श्रीर की ाक में यद्यावा हू॥ प०। तूने ते। कम्हा दैकि ये विची दुई जातियों से लुट गये श्रीर उन को इंसने की कारण दे। यमे, धा प्रभु यदीचा यो कदता है कि निरचय में ने अपनी जलन की आग से बची हुई जातिया के थ्रीर सारे रदीम् के विरुद्ध कटा है जिन्ही ने खपने मन के पूरे खानन्द खाँर खाँभमान से मेरे देश को श्रपने श्रीधकार में करने के लिये ठएराया चै यद पराया चामर लूटा जाग ॥ ६। इस कारण इसाग्ल के देश के विषय नवूबत करके प्रशासी पदाहिया नारों कीर तराइयें। से कद कि प्रभु यदे। या या पाइता है कि सुना तुम ने तो लातिये। को निन्दा चर्री हैं दच कारण में अपनी बढ़ी जलहालाएट से बाला हू॥ छ। सा प्रभु यद्दीद्या ये। फदता है कि मै ने यद प्तिरिया स्ताई हैं<sup>र</sup> कि नि सन्देश सुम्हारी खारी ख्रीर जी जातियां दें उन की श्रपनी निन्दा-श्राप सहनी पडेगी ॥ ८। श्रीर दे इश्वाएल् के पदाशे तुम पर डालियां पनर्फेंगी छै।र उन के फल मेरी प्रजा इसाम्ल् के लियं सर्रारी क्योंकि उस का लीट खाना निकट है ॥ ९ । श्रीर सुना में सुम्दारे पक्ष का हूं श्रीर सुम्दारी स्रोर कृपादृष्टि कहता श्रीर तुम जाते द्याये जास्रोतो ॥ १०। थीर मे तुम पर बहुत मनुत्या अर्थात् इसाम्ल् के सारे घराने की वसाजगा थार नगर फिर वसाये थीर खण्डर फिर बनाये जारंगे॥ १९। श्रीर मे हैं पित्र दे मतुष्य के सन्तान तू दशाएल तुम पर मनुष्य धीर पश् दोनी की बहुत कर दूगा खीर के पहाड़ी से नबूबत करके वे बढ़ी थीर फूर्ल फत्ती थीर में तुम की प्राचीन काल की नाई वसाजगा ग्रीर आरम्भ से

श्रीधक तुम्दारी भलाई कर्गा श्रीर तुम बान लेगी विषय कहा है कि बाहा प्राचीन काल के कवे स्थान कि में यहावा हूं। १२। कीर में ऐसा कहा। कि श्रव इसारे श्रधिकार से श्रा गये॥ ३। इस कारण मनुष्य श्रर्थात् मेरी प्रका इसारल् तुम पर चले फिरेगी फ़ीर व तुम्हारे स्वामी होंगे फ़ीर तुम उन का निज भाग छोगे छै।र वे फिर तुम्हारे कारण (२) मूल में में ने हाय चठाया है। 'ह

मनुष्यें का खाने हारा है श्रीर श्रपने पर वर्धो हुई काति निर्वेश कर देता है, १८। इस कारण त्रेफिर मनुष्यों के। न खाएगा थार न अपने पर वसी हुई जाति निर्देश करेगा प्रसु यहावा की यही वागी है ॥ ९५। थीर में फिर तेरी निन्दा जाति जाति के लोगों से न मुनवाकंगा थीर तुमे जाति जाति की ग्रीर से नामधराई फिर सहनी न पड़ेगी थार तुः अपने पर वसी हुई जाति की फिर ठीकर न खिलाएगा प्रमु यहे।वा की यदी वाशी है।

**ं ९**ई। फिर यहावा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, १९ । हे मनुष्य के चन्तान जब इसारल् का घराना अपने देश में रहता था तब वे उस की अपनी चाल चलन थैं।र कामें। के द्वारा अश्रृष्ट करते घे उन की चाल चलन मुक्ते ऋतुमतो की प्रशृहता सी जान पड़ती थी॥ १८। से से खून उन्हों ने देश में किया . घाण्यैार देश को श्रापनोें मूग्तों के द्वाराश्रश्रुह किया या इस की कारण में ने उन पर श्रपनी जलसलाइट महकाई १९। बीर मैं ने उन्दे साति चाति मैं तितर बितर किया श्रीर वे देश देश मे कितरा गये में ने उन की चाल चलन श्रीर कामे। के यनुसार उन की दग्ड दिया॥ २०। प्रीर जव वे उन जीतियों में जिन में पहुचाये गये पहुच गये तक मेरे पांचन नाम की अपवित्र ठहराया क्योंकि लेगा चन को । घषय कहने लगे ये यहावा की प्रजा हैं पर र्णय उस की देश से निकाले गये है। २९। पर मै ने थ्रपने पवित्र नाम की सुधि<sup>र</sup> लिई' ब्रिसे इसारल् के घराने ने उन जातिया के बीच अपवित्र उद्दराया बदां ये गये थे ॥ २२ । इस कारण तू इहारल् की घराने से कद प्रभु यदीवा यों कदता है कि ह इसारल् के घराने में इस की तुम्टारे निमित्त नहीं पर श्रपने परित्र नाम के निमित्त कारता इ जिसे तुम ने उन जातियों में अपवित्र ठहराया जहां तुम गये घे॥ २३ । थीर में अपने बडे नाम की पवित्र ठदरासंगा से। नातियों मे श्रयीवत्र ठदराया गया

है कि लेंगा को तुम से कहा करते है कि तू तो | किसे तुम ने उन के बीच श्रपवित्र किया थीर जब मै उन की दृष्टि में तुम्हारे वीच पवित्र ठइका। तब वे जातियां जान लेंगी कि मै यदीवा हू प्रभु यहीवा की यही वासी है।। >१। मै तुम की जातिया में से ले लूंगा श्रीर देशों में से एकट्टा करूंगा थीर तुम को तुम्हारे निज देश में यहुचा दूंगा॥ २५ । श्रीर मित्सम पर शुद्ध जल किस्कूंगा थीर तुम शुद्ध हो जायोगों में तुम की तुम्हारी सारी षश्द्वता श्रीर मूरतों से शुद्ध करूंगा।।। २६ । थ्रीर मे तुम की नया मन दूंगा श्रीर तुम्हारे भीतर नया श्रात्मा उप-**क्षाक्षंगा थ्रीर तुम्हारी देह में में प**त्थर का घृदय निकालकर तुमको मांच का घृदय दूंगा॥ २०। स्त्रीर मै थपना स्रोतमा तुम्दारे भीतर देकर ऐसा कईसा कि तुम मेरी विधिया पर चलाग्ने खीर मेरे नियमा को मानकर उन के अनुसार करोगे ॥ २८। श्रीर तुम उस देश में जो मैं ने तुम्हारे पितरीं की दिया षा वसोगे थै।र मेरी प्रका ठहरोगे, थै।र मे तुम्हारा परमेश्वर ठहदंगा ॥ २९ । ग्रीर में तुम की तुम्हारी सारी अग्रुहता से ठुडाजंगा श्रीर श्रव उपज्ने की याचा देकर उसे बढ़ाइंगा ग्रीर तुम्हारे बीच ग्रकाल न डालूगा॥ ३०। थ्रीर में वृक्षों के फल थ्रीर खेत. की उपन बढातंगा कि नातिया में स्नाल के कारण तुम्दारी नामधराई फिरंन देशो ॥ ३१। तब तुम र्णपनी बुरी चाल चलन थैं।र श्रपने कामा की जी श्रच्छे नहीं थे स्मरण करके श्रपने श्रधम्मे श्रीर घिनीने कामी के कारण अपने अपने से घिन खाओगी॥ इर । प्रभु यहावा की यह वासी है कि तुम जान ले। कि में रक के तुम्हारें निमित्त नहीं करता है इसा-रल्के घराने ग्रंपनी चाल चलन के विषय लजायो थ्रीर तुम्दारा मुख काला देा नार ॥ ३३ । प्रभु यदे। वा यों कहता है कि जब मै तुम को तुम्हारे सब श्रधर्म के कामी से शुद्ध कर्यगा तथ तुम्हारे नगरी की वसाजंगा ग्रीर तुम्हारे खरडटर फिर वनाये जारंगे॥ **३८। थ्रीर तुम्हारा देश जा सब याने जानेहारी के** साम्दने स्वांस है सा स्वास होने की सकी जीता द्याया जाएगा।। ३५। श्रीर लोग कहा करेंगे यह (१) नूस में धहेली।(२) नूस में दस पर में ने दसा किई है। दिश की चलाड़, या से। एदेन् की वारी सा है। गया

काये गये थे से गठवाले हुए भीर वसाये गये हैं। इद्दा तम्ब की स्नातिया तुम्हारे स्नास पास मनी रहेगी रो। जान लेंगो कि मुक्त परीवा ने कार्य हुए की फिर बनाया थार उजाह में वेर रापे हैं मुक्त यहावा ही ने यह कहा थीर कदंगा भी ॥

३७। प्रमु यहाचा या कहता है कि मेरी विनती इस्राएल के घराने से फिर किई जाएगी कि मै उन के लिये यह कह अर्थात् में उन मे मनुष्यों की गिनती भेड़ वक्षांरयों की नाई बढ़ाउगा॥ ३८। बैसे पवित्र समया की भेड़ वकरियां वर्षात् नियत पर्वी के समय यह शतेस में को भेड वक्तियां धनिनित हाती है घैसे ही क्षा नगर यस खरस्टर है से। चनगिनित मनुष्यों के मुख्डों से मर बाएँगे तथ वे बान लेंगे कि मे यद्वाद्या द्वा

३७. यहाता की शक्ति मुक्त पर हुई। श्रीर यह मुक्त में अपना

खात्मा समवाकर बाहर से गया खार मुक्ते तराई के बीच खड़ा कर दिया थीर ततई होई वे में भरी हुई घो ॥ २ । तब एस ने मुक्ते उन की उत्पर चारी क्षार घुमाया क्षार तराई की तद पर बदुत ही प्रोड्डियां की कीर वे बद्दत सूखी की ॥ ३। तब उड ने सुभ से पूछा हे मनुष्य के सन्तान क्या में शक्तियां की सकती मैने कदा चेप्रमु यदीवातू ही जानता छै। ४। तब उस ने मुक्त से कहा इन द्राहियों से नव्रवत करके कद दे यूखी दहिया यहावा का वचन सुना ॥ ५ । प्रभु यद्यावा सुमः एड्डिया से ये। करता है कि सुने। में थाय तुम में सांस समया संगा थीर तुम ची उठागी ॥ ई। थीर में तुम्दारे नर्वे उपधाकर मांच चढ़ास्त्रा। बीर तुम की चमहे से कीपूगा बीर तुम में यांव सम्वाकता खार तुम जीकाती सार यह बान लेगो कि मै यदे। या हू॥ । इस ग्राचा के अनुसार में नव्वस्नत करने लगा स्रोर नव्यस्नत कर धी रहा था कि वाहर खाई बीर मुईहे।ल हुया सीर वे राहुए। एक ट्री दोकर रही से यही जुद गई।

ं (९) नूस में यहे।बाका हावा (२) मूस में, इन ।

श्रीर की नगर खब्दस्य श्रीर स्वाद् हो गये थीर, द। भीर में देखता रहा कि सम के नर्से उपकी श्रीर मांच चका श्रीर वे जपर चमड़े से ऊंप गर्द पर उन में सास क्हू क्रम घी॥ ९। तब उस ने मुक्त से कदा दे मनुष्य के उन्तान सांस से नव्रयत कर सीर सांस से नव्यवत करके कष्ट दे साम प्रभु ग्रहेग्या ये। कदला है कि चारी दिशाणों से प्राप्तर इन घात किये हुयों मेचल किये जी उर्दे ॥ ५०। उस की इस थाना के बानुसार में ने नव्रथत किई तब सांस उन मे था गई थार घे जीकर अपने अपने पांधां के चल खड़े दी गये खैर बहुत बड़ी सेना दे। गई॥

१९। फिर उस ने मुक्त से कदा दे मनुष्य के सन्तान ये श्राष्ट्रिया इसारल् के सारे घराने की उपना हैं वे ते। करते है कि हमारी रुड़ियां मूख गई थीर धमारी पाणा जाती रही धम पूरी राति से कट खुके हैं॥ १२। इस कारण नयूयत करके उन से कद प्रभु यदे।वा यें कहता है कि हे मेरी प्रका के लेखा युने। में तुम्हारी कवरे खेलकर तुम की उन ये निकालुंगा थार प्रसारल् के देश में चहुंचा दुंगा॥ १३। से। जब में तुम्दारी कवरे खोलूंगा श्रीर तुम की उन से निकार्लगा तथ है मेरी प्रवाक लेगी। तुम जान ले। यो कि मै यदीया है। प्रशा थीर मै तुम में अपना कारमा समवाक्या थै।र तुम बीक्रीमी क्षीर तुम की तुम्दारे निस देश में वसासंगा तव तुम ज्ञान ले। हो कि सुभ यदे। वा ही ने यद कदा श्रीर किया है यदे। या की यही बाकी है ॥

१५। फिर यहे। वा का यद घवन मेरे पास पहुंचा कि, ९६ । हे मनुष्य के सतान एक लकडी लेकर इस पर लिख कि यहूदा की श्रीर उस के संगी दशार्गलेयां की तब दूसरी लक्षड़ी लेकर उस पर लिख कि प्रमुफ की अर्थात् राप्रेम् की श्रीर उमके संगी दखार-ालयां की लक्क ही ॥ १७ । फिर उन सक दिया की एक दूसरों से जोड़कर एक भी कर से कि वे तेरे शास में एक घी लक्षड़ी बन बाएं ॥ १८ । खीर जब तेरे लेख तुक से पूर्क कि वया तू दर्मन यतास्या कि इन से सेरा वर्षा श्रामित्राच हैं, १९। सद्य उन से कदना प्रसु यदे। या यों कदता दें कि सुने। में यूपुफ की लक्षडी की की स्प्रेम के दाध में दे सीर इसारल के जी गोत्र उस को स्मी हैं उन को। ले यहदा की लकड़ी से जोड़कर उस के साथ एक हो लकडी कर दंगा बीर दोनों मेरे हाब में एक ही लक्ष्टी वनेगी ॥ २०। ग्रीर जिन सकिरों पर तू ऐसा लिखेगा वे उन के साम्दने तेरे हाद्य में रहे ॥ २९ । श्रीर तू उन लोगों से कह प्रभु यद्दीवा यें। कदता है कि सुने। में इसारलियें। की इन चातिया में से लेकर जिन में वे चले गये हैं चारी थ्रीर से रक्ट्रा करूंगा पीर उन के निस्न देश में पहुंचाक्ताा ॥ २२ । थीर में उन की उस देश में अर्थात इस्तरल के प्रहाड़े। पर एक ही जाति कर दूंगा श्रीर वन सभी का एक ही राजा होगा सीर वे फिर दो न रहेंगे न फिर दे। राज्यों में कभी बंट जाएंगे॥ २३। श्रीर न वे फिर श्रपनी सरतें। श्रीर घिनीने कामें बा खपने किसी प्रकार के पाप के द्वारा श्रापने की अशुद्ध करेंगे थीर में उन की उन सब वस्तियों से सहां वे पाप करते ये निकालकर शुद्ध कारंगा थीर वे मेरी प्रजा द्वारी थीर में उन का परमेश्वर हुंगा । २४। श्रीर मेरा दास दासद उन का राजा दे। गा से उन-सभें का रक ही च्रवाहा दे। गा भीर वे मेरे नियमी पर चलेंगे शार मेरी विधियां को मानकर उन के यनुवार चलेंगे॥ २५। श्रीर वे चन देश में रईंगे जिसे मैं ने खपने दास याक्षव की दिया था श्रीर जिस में तुम्दारे पुरखा रहते ये श्रीर वे थीर उन के बेटे पाते चदा लें उस में बसे रहेगे श्रीर मेरा दास दासद सदा ली उन का प्रधान रहेगा ॥ २६ । स्त्रीर मे उन के साथ शांति को वाचा वाधुगा वह सदा की वाचा ठहरेगी थै।र में उन्दे स्थान देकर शिनती में बढ़ाकशा श्रीर उन के योच खपना पवित्रस्थान सदा वनाये रवख़ंगा ॥ २०। थीर मेरे निघास का तबू उन के कपर तना रहेगा। श्रीर में उन का परमेश्वर हुगा श्रीर से मेरी प्रजा देशो ॥ २८ । श्रीर सब मेरा पवित्रस्थान उन के बीच सदा के लिये रहेगा तब सब सातियां जान र्तेगो कि मैं यदे।या इसारल का पंचित्र करने-द्यारा हूं॥

३८. फिर यहावा का यह वचन मेरे पास पहुचा कि, २। हे मनुष्य के संतान प्रपना मुख माग्रीग् देश के ग्रीग् की श्रीर कर-की जो रे। श् मेशेक् थ्रीर तूबल्का प्रधान है उस की विष्टु नव्यवत करे॥ ३। श्रीर यह कर कि हे गागू हे रीश् मेशेक् पीर त्रवल्के प्रधान प्रभु यहे। या यी कहता है कि मुन में तेरे छिष्ट्व हूं ॥ 8। छै। मै तुभी घुमा से आकंगा थीर तरे समड़ों में शांकड़े डालकर तुमो निकालूंगा ग्रीर तेरी सारी सेना को बर्णात् घोडों सवारी की जे। सब के सब कवच पहिने हुए दोंग एक बड़ी भीड़ की जी फरी थीर ठाल लिये हुए सब के सब तलवार चलानेहारे द्योंगे, ५। श्रीर उन की संग्र फारस् कूश् श्रीर पूत् को स्रो सब से सब काल लिये ही।र टीप लगाये होंगे ई। ख़ीर ग्रोमेर् खीर उस के सारे दलीं की खीर उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के ते। गर्मा के घराने थीर उस को सारे दर्जों की निकालूगा सेरे सा यहुन चे देशे। के लेगा होंगे ॥ छ। चे तू तैयार ही जातू श्रीर जितनी भीड़ें तेरे पास रकट्टी हो खपनी तैयारी करना छै।र तू उन का नाग्र बनना॥ ८। बहुत दिनों के बीतें पर तेरी सुधि लिई जाएगी थीर ग्रन्त के वरशे में तू उस देश में आएगा की तलवार के वश से कूटा हुआ। होगा थै।र जिस के निवासी वहुत सी जातियाँ में से एक हु होंगे अर्थात तू इस्राएल् की प्रहाड़ों पर खायगा से। निरन्तर चजाड़ रहे हैं पर वे<sup>र</sup> देश देश के लोगों के वश से छुटाये जाकर सब के सब निटर रहे**गे ॥ ९ ।** ग्रीर तू चढ़ाई करेगा तू खांधी की नाई खारगा श्रीर अपने सारे दलें। श्रीर बहुत देशा के लागों समेत मेघ के समान देश पर का कारगा॥ १०। प्रभु यद्दीवा यों कदता है कि उस दिन तेरे मन में ऐसी रेसी बातें श्रारंगी कि तूरक द्वरी गुक्ति निकालेगा, १९। श्रीर तूक देशा कि मै विना ग्रहरपनाइ की गावीं के देश पर चढ़ाई कईगा में उन लेगों के

<sup>(</sup>१) मूल में जी। (२) मूल में यह।

पास जालंगा की चैन से निहर रहते हैं की सब ने सब , विना शहरपनाह श्रीर बिना बेही श्रीर पत्नी के बसे हुए है, पर । जिस से में की नकर लुटूं कि तू अपना हाथ उन खरहरों पर बठाए जो फिर बसाये गये थीर उन लोगों के बिक्ट फेरे जो जातियों में से एकट्ठे हुए श्रीर पृथिवी को बीचीबीचं रहते हुए छीर स्थीर स्पति रखते हैं ॥ पर । शबा श्रीर दवान के नेए श्रीर स्पति रखते हैं ॥ पर । शबा श्रीर दवान के नेए श्रीर तश्री इस ब्रेशियारी श्रपने देश के सब जंबान सिद्दी समेत तुम से कहेंगे क्या तू लूटने की स्थाता है क्या तू ने धन की नने सीना चौदी उठाने छीर श्रीर श्रीर संपत्ति ले जीने श्रीर बही लूट अपनी कर सेने का अपनी भीड स्कट्टी किई है ॥

१४। इस कारण हे मनुष्य के सतान नयूवत करके गी।ग् से कद प्रभु यहे।वा यो कदता है कि जिस समय मेरी प्रका दक्षाएल निहर वसी रहेगी क्या सुक्षे दस का समाचार न मिलेगा ॥ १५ । श्रीर तू उत्तर दिशा के दूर दूर स्थाने। से अपने स्थान से थाएगा तू थ्रीर तेरे साथ बहुत सी जातियों की लेगा की संघ की सब घोड़ी पर चळे दुर दोगे श्रर्थात् एक वही मीड़ क्रीर वलवन्त सेना॥ १६। क्रीर तूमेरी प्रजा इसाएल् के देश पर रेसे चढ़ाई करेगा जैसे बादल भूमि पर का जाता है से। हे गोग् अन्त के दिना में रेसा ही दोगा कि मैं तुभ से श्रपने देश पर इस लिये चढाई कराकगा कि जय में जातियों के देखते तेरे द्वारा श्रापने की पवित्र ठद्दराजंगा तव वे मुक्ते पहिचाने ॥ १७ । प्रम् यहीवा यें। कहता है कि क्या तू वही नही जिस की चर्चा मै ने प्राचीन काल में अपने दासों के अर्थात् द्वारल् के उन निवशे के द्वारा किई थी जा उन दिने हैं। में बरसें तक यह नयूवत करते गये कि यदीत्वा गीग्रे से रकारतिया पर चकाई करास्मा ॥ १८। थीर जिस दिन दवाएल् को देश पर गोग् चढ़ाई करेगा उसी दिन मेरी जलजलाहाट मेरे मुख में प्रगट हागी प्रमु यहाया की यही वास्त्री है। १९९। श्रीर में ने जलजलाइट थीर क्रोध की श्राग में कहा है कि नि सन्देद उस दिन इसाम्स् के देश में वडा मुईहोस दीगा, २०।

ग्रीर मेरे दर्शन से समुद्र की मक्कलियां ग्रीर पाकाश को पत्ती थीर मैदान को पशु थीर मूमि पर जितने जीव-जन्तु रेगते हैं थार भूमि के जपर जितने मनुष्य रहते हैं से। सब काप स्टेंगे थीर पहाड गिराये जाएंगे थीर चढाइयां नाण होंगी' श्रीर सब भीते गिरकर मिटी में मिल जारंगी ॥ २९। श्रीर प्रभु यदे। या की यद यागी है कि मै उस के छिन्द्र तलखार चलाने के लिये अपने सव पदाड़ें। की पुका ब्या घर एक की तलवार उस के माई के विस्तृ उठेगी ॥ २२ । ग्रीर मै उस से मरी ग्रीर ख़न के द्वारा मुकटुमा सहुगा श्रीर उस पर श्रीर उस के दलों परश्रीर उन यहत सी जातिया पर जी उस के पास दी में वही मही लगा-कमा ग्रीर ग्रीले ग्रीर ग्राम ग्रीर मन्धक वरसार्दमा॥ २३ । श्रीर में श्रपने की मदान श्रीर पवित्र ठदराईगा थीर यहुत सो जातियां के साम्दने प्रापने की प्रगट करंगा और वे जान लेगी कि में यदावा हू॥

३८. फिर दे मनुष्य के सन्तान ग्रीग् के विष्द्व नयूयत करके यह कह कि दे गोग् दे रे।श् मेणेक् छैर तूबल् के प्रधान प्रभु यहाचा ये। कदता है कि मै तरे विन्दु है। २। थीर में तुभी घुमा ले खाऊंगा थीर उत्तर दिशा के दूर दूर देंगा में चढ़ा से खाऊंगा ख़ीर इसाग्ल्की पदाड़ी पर पहुचाऊंगा ॥ ३ । यहां मे मारकर तेरा धनुष तेरे वारं दाच से गिराकगा श्रीर तेरी तीरी को सेरे दिन टाथ से गिरा टूंगा॥ ४। तू आपने चारे दलें ख्रीर श्रपने साथ की सारी जातियों समेत इसाग्ल् के पदाड़ें। पर मार डाला जाएगा सार में तुभे भारत भारत के मांसादारी पविषे कीर बनैसे जन्तुक्रीका बाद्यारकर दूगा॥ ५। तू खेत बारगा क्यों कि मैं ही ने ऐसा कहा है प्रमुयदाया की यही व्यागी दै। दै। मैं मारीारा में श्रीर द्वीपा के निहर रहनेहारी के बीच खाग लगाकगा थार वे जान लंगे कि मै यदे। या हू॥ ७। ग्रीर में अपनी प्रका दसारल के बीच अपना पवित्र नाम प्रगट कवाा चौर

<sup>(</sup>१) मूख में पृथिबी की माभि में।

<sup>(</sup>२) मूल में तुम्हे।

<sup>(</sup>१); मूल में गिर जाएंगी।

अपना पांचित्र नाम फिर अपांचित्र ठहरने न दूगा तब जाति जाति के लेगा भी जान लेंगे कि मै यहोवा हिया ए । यह घटना हुआ चाहती वह हो जाएगो प्रभु यहोवा की यही वाशो है यह वहीं दिन है जिस की घर्चा मै ने किई है ॥ ९ । और इसाएल के नगरों के रहनेहारे निकलेंगे और इधियारों मे आग लगाकर जला देंगे क्या ठाल क्या फरी क्या धनुप क्या तीर क्या लाठी क्या कर्छे सब को वे सात बरस तक जलाते रहेंगे॥ ९०। और वे न ते। मैदान मे लक्डी बीनेगे न जंगल मे कार्टेगे क्या क्या कि व हाथियारों हो को जलाया करेंगे वे अपने लूटनेहारों को लूटेंगे और अपने की ननेहारों से क्योनेगे हिस्स प्रभु पहीवा की यही वास्ती है॥

१९। उस समय में गोग् को इसारल् के देश में क्यरिस्तान दूगा वह ताल की पूरब ग्रीर होगा श्रीर षाने जानेहारीं की बह तराई कहचारगी खीर खाने जाने हारों की वहां रुकना परिगा वहां सारी भीड भाड समेत गोग् को मिट्टी दिई जाएगी थ्रीर उस स्थान का नाम गोंग् की भीड भाड की तराई पडेगा। १२। श्रीर इसारल् का घराना उन की सात महीने मिट्टी देता रहेगा कि अपने देश की शुद्ध करे॥ १३॥ देश को सब लेगा मिलकर उन की मिट्टी देंगे थै।र जिस समय मेरी महिमा होगो उस समय उन का भी बड़ा नाम देशा प्रभु यदेशवा की यदी वाणी है। **98 । तव वे मनुष्यों को अलग करेगे जेा निरन्तर** इस काम में लगे रहेंगे अर्थात् देश में घूम घानकर श्राने जानेहारी की संग्रा होकर उन की जी मूमि की कपर पड़े रह कारंगे देश की शुद्ध करने के लिये मिट्टी देंगे श्रीर वे सात महीने के बीते पर ठूंढ़ कूंठंकर करने लगेंगे ॥ १५ । ग्रीर देश में ग्राने जाने-द्वारों में से जब की ई किसी मनुष्य की हड्डी देखें तब उस के पास एक चिन्त खड़ा करेगा यह तब का बना रहेगा खब लों मिट्टी देनेटारे उसे ग्रीग् की भोड़ भाड़ की तराई में गाड़ न दें॥ १६ । श्रीर एक नगर का भी नाम इमाना पडेगा। यो देश शुद्ध किया जाएगा ॥

(१) ग्रायात् भीडमाड।

९०। फिर हे मनुष्य के सन्तान प्रभु यदे। या ये कहता है कि भांति भांति के सब पाँची। श्रीर सब बनैले जन्तुक्षों की बाजा दे कि एकट्टे होकर बाक्री मेरे इस बहे यज्ञ मे जी में तुम्हारे लिये इसारल् को पद्दाड़ें। पर करता हू चारीं दिशा से बहुरी कि तुम मांस खाक्षा क्रीर लेड्डि पोक्षा ॥ १८ । तुम श्रूरवीरा का मांस खाओ तो कीर्र पृण्यित्रों के प्रधाना को श्रीर मेठी मेम्री बकरी वैली का जा सब के सब बाशान के तैयार किये हुए हे। गे उन सब का लाष्ट्र पीछोगे। ९९। श्रीर मेरे उस भोज को चर्बी जो मे तुम्हारे लिये करता हूं तुम खाते खाते याचा जास्रोगे स्रीर उस का लोइ पोते पीते कक जाग्रीगो ॥ २०। तुम मेरी मेज पर घोड़ी रथी श्रुरवीरी श्रीर सब प्रकार के योहास्रों से तृप्त होते प्रभु यहावा की यही वासी है। २१। श्रीर से जाति जाति के बीच अपनी महिमा प्रगट करंगा थै।र जाति जाति के सब लाग मेरे न्याय के काम जो मे कबगा थीर मेरा हाथ जा उन पर पहेगा देख लेंगे॥ २२ । से। उस दिन से यारो की इसारल का घराना जान लेगा कि यहात्रा हमारा परमेश्वर है ॥ २३। श्रीर जाति जाति के लेगा भी जान लेंगे कि इसारल का घराना अपने श्रधर्म के कारण खन्ध्रश्राई में गया था उन्हों ने ती मुक्त से विश्वास्घात किया था से मे ने श्रपना मुख उन से फेर' लिया श्रीर उन की उन के बैरियों के वश कर दिया था श्रीर वे सब तलवार से मारे गये॥ २४। में ने ते। उन की अशुद्धता श्रीर अपराधें। ही के अनुसार उन से छताब करके उन से अपना मुख फेर' लिया था।

देश । से प्रमु यहोवा यो कहता है कि सब में याकूब की वन्धुसाई से फेर लाकंगा स्रोर इसारल् के सारे घराने पर दया कहाग स्रोर स्रपने पवित्र नाम के लिये मुक्ते जलन होगी । २६ । स्रोर वि तब स्रपनी लक्जा उठाएंगे स्रोर उन का सारा विश्वास-घात हो। उन्हों ने मेरे विक्ह किया तब उन पर होगा कब वे स्रपने देश में निहर रहेंगे स्रोर कोई

<sup>(</sup>१) मूल ने खिपा।

क्रांति के बीच से फेर लाक्ताा ग्रीर उन के शतुओं के देशों से एकट्टा कदाा स्रीर बहुत स्नातियों की द्रुप्ति से सन के द्वारा पवित्र ठर्हकाा, स्ट। तय वे जान होंगे कि पदीवा हमारा परमेश्वर है क्योंकि में ने उन की जाति जाति में वन्धुत्रा करके फिर उन को निख देश में रकाट्टा किया है और मे उन मे से किसी की फिर परदेश में न की हुगा ॥ २९। श्रीर मे उन से थ्रपना मुद्द फिर कमी न फेरे लूगा क्वोकि मै ने इस्रारल्की घराने पर खपना खात्मा चयडेला है प्रमु यहाया की यही घाणी है।

80. हमारी वन्धुशाई के पवीस्थे वरस श्रधीत् यस्यतेष् नगर के ले लिये जाने के पीछे चीदच्छे अरम के परिले मदीने के दसवे दिन की यहावा की शक्ति मुक्त पर हुई थीर उस ने मुक्ते वहां पहुचाया ॥ २ । श्रपने दर्शना मे परमेश्वर ने सुके इद्यारल के देश में पहुचाया श्रीर वदां रक बहुत जर्चे पदार पर खड़ा किया जिस पर दक्किलन छोर माना किसी नगरका प्राकार षा॥ ३। बद्द मुक्ते बहीं लेगया खीर मेने क्या देखा कि पीतल का दए धरे हुए थीर दाध में सन का फीता थीर मापने का बोच लिये हुए एक पुरुष फाटक में खड़ा है ॥ ४। उस युक्य ने मुक्त से कहा हे मनुष्य के सन्तान खपनी श्रांखों से देख श्रीर श्रपने काना से सुन थै।र जा कुछ मे तुमी दिखाकगा उस सब पर ध्यान दे क्यों कि तू इस लिये यहां पहुंचाया गया है कि मै तुमे ये बात दिखाई थीर जी कुछ तू देखे से। इसारल् के घराने की घता ॥

५। श्रीर भवन के बाहर चारी ख़ार एक भीत घी श्रीर उस पुरुप के हाथ में मापने का बांस था विषय की सम्बाई ऐसे क दाय की घी जा साधारण हाधों से खे। बा खे। बा भर खांधक है से। उस ने भीत की मोटाई मापकर वास भर की पाई फिर

उन की न डरारगा, २०। क्षत्र कि में उनकी जाति ∫ उस की कंचाई भी मापकर खांस भर की पाई ॥ है। तब बह उस फाटक के पास आया जिस का मुख पूरव स्रोर चा स्रीर इस की सीकी पर चक् फाटक की दोनों डेबॉड्या की चौड़ाई मापकर छांस वांस भर की पाई ॥ छ। भीर पश्रेवाली फीठरियां बांस भर लम्बी धीर वांस बांस भर चीही भी ग्रीर दी दो कोठरियों का स्नतर पाच छाय का या स्नीर फाटक की डेवकी जी फाटक के थे। सारे के पास भवन की ख़ार घी है। घांस भर की घी । द। उस ने फाटक का घष्ट ग्रोसारा जी मवन के साम्दने पा सापकर यांस भर का पाया ॥ रं। तव उस ने फाटक का ग्रीसारा सावकर ग्राठ दाघ का पाया ग्रीर उस के खभे दो दो राष्ट्र के पाये थीर फाटक का खोसारा भवन के सास्ट्रने था ॥ ९०। श्रीर प्रयी फाटक की दोनें खोर तीन तीन पहरेवाली काठिरयां घी की सब रक्त ही साप की घीं ग्रीर दोना ग्रीर के राभे भी एक ही माप के थे॥ १९। फिर इस ने फाटक के द्वार की चै। ढाई म। पक्तर दस दाय की पाई श्रीर फाटक की लम्बाई मापकर तरए छाय की पार्ड॥ १२। खैार दोने। ग्रीर की पहरेखाली केतिरियों के स्नारो द्वाच भर का स्थान घा छै।र दे।ने। स्नार की कोठरिया के के दाय की थीं॥ १३। फिर उस ने फाटक की एक ग्रीर की पहरेवाली कीठरी की इत से लेकर दूसरी खीर की पहरेवाली काठरी की कत सो मापकर पचीस दाय की पाई श्रीर द्वार ब्रास्ट्ने सास्ट्ने थे॥ १८। फिर इस ने साठ द्वाय के यंभे मापे। श्रीर श्रांगन फाटक के श्रास पास खरी। तक प्राा १५। थै।र फाटक के बाहरी द्वार के प्राग्ने से लेकर उस के भीतरी श्रीसारे के श्राम से पदास द्याय का अन्तर या॥ १६। ग्रीर पहरेवासी के।ठरियां में थ्रीर फाटक के भीतर चारों थ्रीर कोटरियों के घीच के खेमा के बीच बीच में भिलामलीहार खिड़ कियां थी थीर खंभा के खासारे में बैसी ही थीं सा भीतर की चारी ग्रीर खिड़ कियां भी ग्रीर एक एक खभे घर खजूर के घेड़ खुदे हुए चे॥

<sup>(</sup>१) न - में यहा। (२) मूख में खिणा। (१ पहेबा का हाय। (8, नूस में मनाई हुई यस्तु।

<sup>(</sup>१) मूख ने भगाये।

बीर उस शांगन की चारों खोर कोठरियां थीर एक इस की भी पहरेवाली कोठरियां थीर खंभे थीर खंभें फर्श बना हुआ था थ्रीर फर्श पर तीय की ठरिया वनी घों।। १८। थीर यह फर्श व्यर्थात् निचला फर्श इस के खंभा के श्रीसारे के भी चारी खोर खिड़-फाटकों से लगा हुया थ्रीर उन की लम्बाई के किया थी थ्रीर इस की लम्बाई पचास थ्रीर चीहाई ष्यनुसार था॥ ९९। फिर उस ने निचले फाटक की थारी से लेकर भीतरी खारान के बाहर के खारो लें। मापकर सी दाय पाये सा पूरव खीर उत्तर दीनी श्रीर ऐता या ॥ २०। तब बाहरी स्रांगन के उत्तरमुखी श्रीसारा बाहरी स्रांगन की स्रोर या स्रीर इस के फाटक की लम्बाई ग्रीर चीढाई उस ने मापी॥ भी खंभे। पर खजूर के पेड़ खुदे हुए ग्री ग्रीर इस २१ । श्रीर उस की दे।नों ख्रोर तीन तीन पहरेवाली पर चठने की खाँठ सीठिया थी ॥ st । फिर वह कोठिरियां थों थार इस के भी खभा जार राभा के पुरुष मुक्ते पूरव की खार भीतरी खांगन में से गया श्रोचारे की नाप पहिले फाटक के श्रनुसार थी इस श्रीर उस स्रोर के फाटक की मापकर बैसा ही की सम्वार्ड पवास थ्रार चै।डाई पर्वोस छाथ की पाया । ३३। श्रीर इस की भी पररेवाली कीठिरयां थी। २२। श्रीर इस की भी खिड़ किया श्रीर खभी श्रीर खभी श्रीर खंभी का श्रीसारा सब वैसे दी थी को छ। चारे छार राजूरी को माप पूरवमुखी फाटज की और इस को भी थीर इस को खंभे। को छो। चारे की सी थी थैर इस पर चठ्ने का सात सी दियां थीं थीर भी चारे। खोर खिड कियां थीं थीर इस की सम्बाई उन के साम्धने इस का रांमां का थ्रोसारा था॥ । पचास भीर चै। हाई पचीस द्वाय की थी॥ ३४। २३। थै।र भीतरी क्राग्नन की उत्तर थै।र पूरव क्रांर थीर इस का भी खंभी का खासारा बाहरी स्रांगन दूबरे फाटकों के सास्टने फाटक थे श्रीर उस ने की श्रीर था श्रीर इस की भी दे।नें। श्रीर की खंभें। फाटक फाटक का बीच मापकर सा दाय का पाया। पर खूजर के पेड खुदे हुए घे छीर इस पर भी २8। फिर घट मुक्ते दक्किलन खोर से गया खीर दिक्खन थीर एक फाटक या छीर उस ने इस के खभे थै।र संभा का ग्राशारा मापकर इन की वैशी धी माध पाई॥ = १। श्रीर उन खिडकिया की नाई इस को भी थीर इस को खभी को छोछारी के चारे। खोर दिवहाँक्यां धीं खीर इस की भी सम्बाई पचास ग्रीर चौहाई पचीस द्वाय की भी ॥ = । थार इस में भी चटने के लिये सात सीठियां भीं भीर उन के साम्दने खंभी का छासारा घा छीर चस की दीनों खोर के यंभी पर खूतर के पेड खुदे इर घे। २०। ग्रीर दक्कियन खार भी भीतरी ग्रामन का एक फाटक था थीर इस ने दक्किन ग्रीर के दे।ने। फ।ठकों का बीच मापकर सा हाण का TITI I

मीतरी आंगन में ले गया और उस ने दक्कियनी

९७। फिर क्षर्य मुक्ते बाहरी स्रांतन में ले तया फाटमं की मापकर बैंसा ही पाया॥ २९। सर्थात् का श्रोसारा सब वैसे ही ये श्रीर इस के भी श्रीर पचीस दाथ की थी॥ इ०। श्रीर इस का भी चारी श्रीर के खंभा का श्रीसारा पचीस द्वाच लम्बा श्रीर पाच द्वाय चौड़ा या ॥ ३९ । थ्रीर इस का खंभी का चक्ने की छाठ चीढ़ियां घीं॥ ३५। फिर उस पुरुप ने मुर्फ उत्तरी फाटक के पाय ले जाकर उसे मापा श्रीर उस की वैसी ही माप पाई ॥ ३६। श्रीर उस के भी पहरेवाली के।ठरियां थै।र खभे थै।र खंभी का योसारा था थार उस के भी चारों ग्रार खिड कियां घों ख़ार इस की भी लम्बाई पचास ख़ार चाहाई पचीस द्वाय की घी ॥ इ०। श्रीर उस के भी खंभे बाहरी ष्यांगन की खार घे थे।र इन पर भी दीनों क्रीर खज़ूर की पेड़ खुदे दुर घे थीर उस में भी चठने को बाठ सीहियां थीं॥

३-। फिर फाटकों के पास के खंभी के निकट द्वार समेत कोठरी घी बड़ां द्वामवित भ्रोया जाता था ॥ ३९ । थ्रीर होमबलि पापर्वलि थ्रीर दे।पर्वलि के पशुकों के वध करने के लिये फाटक के क्षेत्रसारे २८। फिर घड दक्षिका फाटक से डेकिर मुक्ते के पास उस की दोना खार दो दो मेर्ज घी ॥ 80। फाटक की रक बाहरी यसंग्र पर सर्पात उत्तरी पाया श्रीर मधन के साम्हने बेदी थी ॥

दोनी खोर के खभी के पास लाई थीं॥

फाटक के द्वार की चढाई पर दो मेर्ज घी थीर वस दाच की घी थीर द्वार की दोने। अलंगें पांच चस की दूसरी बाहरी श्रलंग पर जा फाटक की पांच हाथ की थी थीर उस ने गिरूर की लम्बाई स्रोसार के पास भी दो मेजे भी ॥ ४९। फाटक की मापकर चालीस दाम की स्रोर उस की चौडाई दोनीं ग्रलगा पर चार चार मेर्जे। धीं का कव किलकर बीस दाय की पार्ड ॥ ३। तब उस ने भीतर जाकर श्राठ मेजे थीं जो बलिपणु बध करने के लिये थीं। द्वार के खभी की मापा श्रीर दी दी दाय के पाया ४२। फिर दोमबलि के लिये तराणे दुर पत्थर की श्रीर द्वार क दाय का था श्रीर द्वार की चीडाई चार मेर्ज घी की डेढ़ डेढ़ हाथ लम्बी डेढ़ डेढ सात दाय की थी ॥ १। तब उस ने भीतर के भयन द्याय चैडि थे।र द्याय भर कची थीं उन पर दे।स- की लम्बाई थे।र चीडाई मन्दिर के मास्टने व्यक्ति बीर मेलवाल के पशुक्री की वध करने के मापकर बोच बीच शाय की पाई श्रीर उन ष्ठियार रखे जाते थे ॥ ४३ । श्रीर भीतर चारीं श्रीर ने मुक्त से कहा यह ते। परमर्पाध्यक्षान है ॥ ५ । चीव भर की श्रंकिंदियां लगी थीं श्रीर मेलें पर फिर उस ने भवन की भीत के। मापकर कः दाय चळाचे का मास रखा हुआ था॥ 88 । ग्रीर भीतरी की पाया थीर भवन के ग्रास पास चार चार दाध यागन की उत्तरी फाटक की यलग के बाहर गाने- की चै। खी बाहरी कीठरियां धी ॥ ६ । श्रीर हारी की केठिरियां थीं जिन के द्वार दिक्खन श्रीर ये बाहरी कीठिरयां तिमहत्ती श्री श्रीर एक एक मदल थे थेंगर पूरवी फाटक की अलंग पर एक केठिरी में तीम तीस कीठिरिया थीं थेंगर भवन के आस थी जिस का द्वार उत्तर श्रीर था॥ ४५। उस ने मुक्त से पास की भीत इस लिये थी कि बाहरी की ठिरियां कहा यह कोठरी जिस का द्वार दक्कियन थ्रोर है उस के उदारे में दें उसी में कीठरियों की किरया उन याजको के लिये हैं जो भवन की चाकसी करते पैठाई हुई थीं खीर मवन की भीत के सधारे में न है। ४६। थीर जिस की ठरी का द्वार उत्तर थीर थीं। छ। थीर भवन के श्रास पास जी की ठरिया है से। उम याजकों को लिये है जो वेदी की चै।कसी वाहर थी उन में से जी जगर थीं वे श्राधिक चै।की अरते हैं ये तो सादीक् की सन्तान है थार लेबीया में से थी अर्थात् भवन के कास पाम ली कुछ बना था यहीया की सेवा टहल बारने की उस की समीप जाते ही जैसे जैसे जपर की खीर चठता गया वैसे वैसे है। 89। फिर उस ने आग्रन की मापकर 'उसे चीड़ा होता गया इस रीति इस घर की चीडाई चीकोना अर्थात् सी दाय लंबा थीर सी दाय चीडा जगर की खोर बकी हुई थी थीर लेगा नीचले मदल से विचले में होकर उपरले महल की चठ जाते थे। 8८। फिर बद्द मुक्ते मधन की ग्रोसारे की लेगाया ८। फिर मैं ने मधन की ग्रास पास उचा भूम देखी थीर श्रीकार की दोनों खोर के खंभा का मापकर थार बाहरी कीठरियों की कंचाई नेहि सा छः दाघ पाच पांच हाथ का पाया थीर दोना खेर फाठक के वांच की भी । ए। बाहरी की ठरियों के लिय की चै। हाई तीन तीन हाथ की थी ॥ ४९ । स्रोसारे का भीत थी सा पांच हाथ माठी थी स्रीर का रह की लम्बाई बीच हाथ श्रीर चै। हाई ग्यारह हाथ गया था दी भवन की वाहरी कीटरियों का स्थान की थी थीर उस पर चढने की सीढ़ियां थीं थीर था। १०। थीर बाहरी कीठरियों के बीच बीच भयन के आस पास घीस दाय का अन्तर था॥ १९। थीर बाहरी कोठरिया के द्वार उस स्थान की श्रोर 8१. एक र बह मुझे अन्दिर के पास ले थे जो रह गया था श्रर्थात् एक द्वार उत्तर श्रीर गया थी। त्रिया की दोनों श्रीर दूसरा दक्षियन श्रीर था श्रीर जो स्थान रह गया के खंभी की मायकर के के हाथ चैन्हें पाया यह उस की चैन्हाई चारी श्रीर पांच पांच हाथ की तो तस्बूकी चै। डाई घो॥ २। थ्रीर द्वारकी चै। डाई घो॥ ९२। फिर तो मधन पव्छिम थ्रीर की भिन्न

भवन के आस पास की भीत पांच पाच माठी थी के लिये दे। दे। पहें ॥ २५। बीर जैसे मन्दिर की कीर एस की लम्बार्श मध्ये छाय की थी ॥ १३ । भीती में क्षस्य थार खूबर के पेड खुदे हुए ये बैसे सय उस में भवन की सम्यार्थ मापकर में। दाय की ही उस के कियाड़ों में भी ये छै। स्थारिकी पाई खार भीतां ममेत भिन्न म्यान की भी सम्बाई बादरी खीर सकडी की माठी माठी धरने थीं। मायकर में। दाच की वार्ए॥ १४। खार भवन का २६। सार खासारे की दोने। खार मिलमिलीटार साम्तना चीर भिन्न म्यान को प्रयो प्रका मी सी सिहिकियां थी ग्रीर खडूर के पेड खुडे थे ग्रीर भवन ए। य वासी ठएरी व

१५। फिर इस ने पीके के मिन्न स्थान के प्राप्ती की भीत की सम्यार्थ खिम की दे।नी ग्रार कन्ने चे मायकर सा छाच को पाई थार भीतरी भवन थार इस का सारा पाट पीर वर्ता भी काट की थीं पीर चिकार में पूर्य की ग्रीर भिन्न स्थान ग्रीर भवन द्वारों के दें। दें। कियार थे ॥ २४ । थार एक एक प्लम्यार्थ चीडार्थ निकास दगसीर द्वार उनके से थे ॥

स्थान के साम्द्रने था से सत्तर दाथ चै।हा था थै।र | कियाह में दी दी दुदरनेवाले पह्ले थे एक एक कियाह की बाहरी के। ठरिया और माटी माटी धरने भी भी ॥

696

४२ फिर यह मुक्ते धाहरी खांगन में इत्तर की खोर से गया खार क्षांगन के फासारी की भी मापा ॥ १६। तथ उम मुक्ते उन दें। कोठरियों के पास ने गया की भिन्न में हैर्यांक्रवें ग्रीर भिल मेलीदार म्बिसिया ग्रीर<sup>ं</sup>स्यान ग्रीर भघन दोने के बाधर उन की उत्तर ग्रीर ष्याम पान के तीनें। महलें। के कन्त्रों का मापा बो पि ॥ ३। मी राथ की दूरी पर उत्तरी द्वार या बीर रें यं की की की भीर चारे। कार उन की राखता- चीं डाई पचास घाष की थी ॥ इ। भीतरी खारान यान्द्री हुई वी चीर भूमि में सिंहिकियां तक थीर के बोच राथ के बन्तर थीर बाहरी खांगन के फर्ज चित्रहाँकरों के प्राम पाम मय करीं तयतायन्त्री दीना की साम्प्रने तीनी महला में कब्ले थे ॥ 8 । ष्टुरं थी ह 101 फिर इस ने द्वार के ऊपर का म्यान भीतरी थार काठरियी के साम्यने भीतर की ग्रीर जानेवाला मधन में। चीर उन के बाहर भी थीर पाम पाम दस दाय चीरा एक मार्ग पा थीर दाय भर का की मारी भीत के भीतर थ्रीर बाहर भी मापा ॥ एक मार्ग घा थ्रीर कीठरियों के द्वार उत्तर ग्रीर थे॥ १८। चीर इस में करव कीर खड़र की चेड़ केमे खुदे । चीर उपरत्नी कीठरियां क्वीटी घी खर्चात् कन्ती एक चे कि दें। करवी के बोच कक कम खड़ार के काश्य विनिचली चीर विचली कीठरियों से क्वीटी का पेड चा थार करतों के दे। दे। मुख चे॥ १९ । ची॥ ६। वर्षोक चे तिमहली घी कीर वांगनों के दम प्रकार में एक एक स्कूटर की एक खार मनुष्य में चन के खंभे न घे दस कारण चयरली कीठिरियां का मुख चनाया हुया था थीर हूमरी खीर ज्ञाचा निचली खीर विचली कीठिरियों से क्वेटि थी। ०। विचली खीर विचली कीठिरियों के चाहर उन के पास पास की चारी थार बना था ॥ २०। भूमि में लेकर द्वार थी अर्थात् की ठरियो के माम्यने बाहरी आंगन कें स्वर में। करय दीर ग्राष्ट्र के पेंड गुंदे हुए थे। की श्रीर थी उस की सम्यार्थ पचास दाण की मन्दिर की मीत एसी माति यमा दुई थो। ३०। थी॥ ८। क्योंकि यादरी श्रांशन की कीठरियां भयन के द्वारी के याष्ट्र घाष्ट्र ये थार पवित्रस्थान पवाम राथ सम्बी थीं थार मन्दिर के साम्टने की कर्नग के मास्टने का रूप मॉन्टर का मा था ॥ २२ । यही मा राथ की थी ॥ ९ । बीर इन की ठरिवें के नीचे काठ का वर्ना थी उम की संघाई तीन पाप शीर पूरव की यीर मार्ग था सदा लेगा वापरी यांगन सम्बार दे। द्वाय की घी थीर दम के कीन श्रीर | से इन में जाते ये ॥ १०। श्रांगन की भीत की हम न मुक्त में कारा वह तो यहाया के मन्तुल की दिनों के मान्तने कीठरिया थी। १९। बीर चन के में ज र ॥ = । कार मन्दिर कीर पवित्रस्थान के चाम्दने का मार्ग उत्तरी की ठरिया के गर्ग सा था

१२। श्रीर दिक्खनी कीठिरियों के द्वारों के खनुसार मार्ग के बिर पर द्वार या खर्चात् प्रस्व की ख्रीर की भीत के समस्ते का जहां लेग उन में घुस्ते थे। १३। फिर उस ने मुस से कहा ये उत्तरी ख्रीर दिक्खनी काठिरियां जो भिन्न स्थान के समस्ते हैं से। वे ची पित्र कीठिरियां है जिन में यहां वा के समीप जानेहार याजक परमपवित्र वन्तुरं खाया करेंगे वे परमप वित्र वहां रक्खी। क्यों कि वद स्थान प्रवित्र है। १४। जव वहां रक्खी। क्यों कि वद स्थान प्रवित्र है। १४। जव वव याजक लेगा में तर जारंगे तब तब निकलने के समय वे पवित्रस्थान से बाहरी खांगन में यों ही न निकली खर्चात् वे पहिल्ला ग्रीपने सेवा टहल के वस्त्र पवित्रस्थान में रख देंगे क्योंका ये केउरिया प्रवित्र हैं तब वे खेंग वस्त्र पवित्रस्थान से स्था देंगे क्योंका ये केउरिया प्रवित्र हैं तब वे खेंग वस्त्र पवित्रस्थान से स्था देंगे क्यांका से कारंगे।

१५। जब वह भीतरी मवन की माप नुका तब मुक्ते पूरव दिशा के फाटक के मार्ग से बाहर ले जाकर वाहर का स्थान चारी थीर मापने लगा। १६। उस ने पूरबी अलंग के। मापने के बास से मापकर पांच से। बांस का पाया। १९। उस ने उत्तरी अलंग की मापने के बास से मापकर पांच से। बांस का पाया। १९। उस ने उत्तरी आलंग की मापने के बास से मापकर पांच से। बांस का पाया। १९ । उस ने दिक्खनी अलंग को मापने के बांस से मापकर पांच से। बांस का पाया। १९ । उस ने पांच्छमी अलंग को घूम उस की मापने के बांस से मापकर पांच से। बांस का पाया। १९ । उस ने उस स्थान को चारों आलंग मापीं भीर उस की चारी छोर मोत घी बह पांच से। बांस करवा ग्रीर पांच से। बांस चें। बांस से। बांस के। बांस की चारी छोर पांच से। बांस की वांस खें। बांस से। बांस खें। बां

हैं। हिन्द यह मुसे उस फाटक को पास है। तब इसाएल को प्रामेश्वर का तेज पूरव दिशा करको उन को बार से बाया थीर उस की वासो बहुत से खल की घर-घराइट सी हुई थार उस को तेज से पृथियो प्रका-विश्वा हुई ॥ है। श्रीर यह दर्शन उस दर्शन को सरीखा नियम यही है।

या जा में ने नगर के नाश करने की पाते समय देखा या फिर ये दोनों दर्शन उस के उसान ये जा मे ने कवार्नदी के तीर पर देखा था। ग्रीर में मुंद के वल शिर पड़ा ॥ ४। तब यहीवा का तेज उस फाटक से देशकर की प्रवासकी या भवन में या गया ॥ ५। थीर श्रात्मा ने मुक्ते चठाकर भीतरी आंगन में पहुंचाया थीर यहे।वा का तेज भवन मे भरा था॥ ६। तथ मै ने एक खन की सुनी जा भवन में से मुक्त से वाल रहा था फिर एक पुरुष मेरे पास खडा हुआ।। ।। उस ने सुका से कहा है मनुष्य की संतान यहाया की यह बार्यो है कि यह ता मेरे सिहासन का स्थान धीर मेरे पांच रखने का स्थान है जहां मे इसारल के बीच सदा बास किये रहंगा श्रीर न ती इसारल् का घराना श्रीर न उस के राजा सपने व्यक्तियार से का अपने कंचे स्थानों से अपने राजाओं की ले। थीं के द्वारा मेरा पवित्र नाम फिर प्रशुद्ध ठप्टराएंगे ॥ ८। वे ता श्रपनी डेवकी मेरी डेवकी के पास श्रीर श्रपने द्वार के बाजू मेरे द्वार के बाजुओं के निकट बनाते घे बीर मेरे थार उन के बीच केवल भीत रही थी थीर उन्हों ने अपने विनीने कामें से मेरा पवित्र नाम खश्ह ठहराया इस लिये में ने काब करके उन्हें नाथ किया ॥ ए। सा सब से सपना व्यक्ति-चार थीर खपने राजाकों की लेार्थ मेरे सन्मुख से दूर कर दें तब मै उन के बीच उदा बाउ किये रह्या।

40 । हे मनुष्य के संतान तू इसारल् के घराने को इस मयन का नमूना दिखार कि वे खपने प्रधमं के कामों से लवार फिर वे इस नमूने की मापे॥ १९ । थौर यदि वे खपने सारे कामों से लवार ती एन्दे इस भयन का आकार थीर स्यवप थीर इस के खाइर भीतर थाने वाने के मार्ग थीर इस के सब आकार थीर विध्यां थीर नियम बतलाना थीर उन के सम्दने लिख रखना जिस से व इस का सारा आकार थीर इस की स्था विध्यां स्मरक करके उन के खनुसार करे॥ १२ । मधन का नियम तो यह है कि पहाड़ की चोटी इस के खारों थीर के सिवाने के भीतर परमप्रियं है देख भयन का नियम पही के भीतर परमप्रियं है देख भयन का नियम पही है॥

हाध से चौवा भर अधिक है। वेदी की माप यह है अर्थात उर का आधार एक हाथ का श्रीर उस की चौराई एक दाय की सार उस की चारी थार की क्रीर पर की पटरी एक चीवे की थीर यह बेटी का पाया रेसा दी ॥ १४ । खार इस भूमि पर धरे हुए खाधार' से लेकर निचली कुर्ची लो दे। एाथ की इंचाई रहे और उस की चौडाई हाथ भर की है। थैं।र क्वेटी कुर्धी से लेकर यही कुर्सी लें। चार द्वाध हों थीर उस की चैदि है हाथ भर की है। १५। थीर उपरला भारा चार छाथ कंचा ही थीर वेटी पर चलाने के स्थान से चार सीग कपर की योर निकले धा ॥ १६ । श्रीर घेदी पर जलाने का स्थान चौकोन वर्षात् वारद्द दाघ लम्बा ग्रीर वारद्द दाय वै।हा ष्टा॥ १५। स्रीर निवली कुर्सी चै। इट दाण लम्बी थीर चौदह हाथ चौड़ी है। दीर इस की चारा खार की पहरी आध, दाथ की दी धीर उस का आधार चारों खार धार्य भर का दी धार उस की सीठी उस की पूरव खोर हो।

१८। फिर इस ने मुक्त से कदा दे मनुष्य के मतान प्रमु यदाया येा अदता है कि जिस दिन होस-यसि चढाने थार सेष्ट्र किडकने के लिये येशी बनाई चार एस दिन की विधियां ये ठद्दरे॥ १९। प्रधात् लेवीय याज्ञका लेगा ने। सादीका की सन्तान हैं श्रीर मेरी सेवा टटल करने की मेरे समीप रहते है उन्हे त् पापयत्वि के लिये एक यक्षा देना प्रभु पदीवा की यही वासी है। = 0। तब तू उस के लाहू से से क्षुक लेकर वेदी के चारी सीगी सीर कुर्सी के चारों काने। थार चारी छार की पटरी पर लगाना दस प्रकार से उस को लिये प्रायश्चित करने के द्वारा उस की पवित्र करना ॥ २९। तथ पापवलि की घरुड़े की लेकर भवन के पवित्रस्थान के वादर ठष्टरार हुए स्यान में खला देना ॥ ३३ । श्रीर दूसरे दिन गक निर्दीप वकरा पापवील करकी चळाना चीर जैसे घेदी यक ड़े के द्वारा पवित्र किई जाए वैसे ही यह इस वक्तरे के द्वारा भी किई जार ॥

१३ । श्रीर रेसे छाय को लेखे से लो साधारण । २३ । जब तू उसे प्रवित्र कर चुकी तब एक निर्दाप वक्डा ग्रीर एक निर्दीय मेठा चठाना ॥ २४। त इन्हें यहोवा के साम्दने ले स्नाना स्नार यासक लोग उन पर लान डाल उन्दे यदीवा की दीमबलि करके चकारं ॥ २५ । सात दिन सा तू दिन दिन पापवीस के लिये एक बकरा तैयार करना छीर निर्देश बरुस थीर भेड़ों से वे निर्दीय मेठा भी तैयार किया जार ॥ भी सात दिन ले। याजक लेगा वेदी के लिये प्रायश्चित करके उसे शह करते रहे इसी भाति उस का संस्कार हो ॥ २०। ग्रीर जब वे दिन समाम हो तव प्राठवे दिन थीर उस से यागे की याजक लाग तुम्दारे हामवाल श्रीर मेलबलि वेदी पर चढ़ाया करे तब मै तुम से प्रसन्न हुगा प्रमु यदे। वा की यदी वाणी है ॥

> 88. फिर बद मुक्ते पवित्रस्थान की उस बाइरी फाटक के पास लीटा से गया की प्रवमुखी दे और यह बन्द या॥२। तव यदावाने मुक्त से कदा यद फाटक वन्द रहे थ्रीर खोला न जाए कोई इस से दीकर भीतर जाने न पाण् क्योकि इस्राएल का परमेश्वर यहीवा इस से होकर भीतर खाया है इस कारण यह बन्द रहे। ह। प्रधान तो प्रधान दोने के कारण मेरे साम्दने भाजन करने की यहां बैठेगा वह फाटक के स्रोसारे से द्वाकर भीतर जाए थार इसी से द्वाकर निकले॥ 8। फिर वह उत्तरी फाटक के पास दीकर मुक्ते भवन के साम्दने ले गया तब मै ने देखा कि यद्दावा का भवन यहावा के तेज से भर गया है तब मै मुंड को बल ग्रिर पड़ा ॥ ५ । तब यद्यावा ने मुक्त में करा है मनुष्य के मन्तान ध्यान देकर श्रपनी शाखीं से देख थीर की कुछ में तुमा से अपने भवन की सब विधियों थार नियमा के विषय कह सा सब अपने कानों से सुन ग्रीर भवन के पैठाव ग्रीर पवित्रस्थान क्षे सब निकामी पर ध्यान दे॥ ६। श्रीर उन बल-वाइयों अर्थात् इसारल् के घराने वे कदना प्रभु यदे। या वें कहता दें कि चे इसारल् के घराने अपने यव चिनाने कामा से अब दाय उठा ॥ २ । जब तुम,

<sup>(</sup>१) मूम में गाद।

तुम विराने लेगो। को की मन भीर तन दोने के खतनाहीन घे मेरे पवित्रस्थान में साने सीर मेरा भयन प्रपवित्र करने की ले जाते ये थीर उन्हा ने मेरी वाचा की तोड़ दिया जिस से तुम्हारे सब चिनीने काम यह गये॥ दाः श्रीर तुम ने स्नाप मेरी पवित्र वस्तुकों की रचा न किई घरन मेरे पवित्र-स्थान में मेरी वस्तुश्री की रक्षा करनेदारे अपने दी लिये ठहराये ॥ ९ । प्रभु यदीखा यो कदता है कि इसारिलयों के बीच जितने विराने लोग ही जा मन सीर तन दोनी के खतनाडीन हों उन में से कोई मेरे पवित्रस्थान में न श्राने पार ॥ १०। फिर लेकीय लोग जो उस समय मुक्त से दूर हो गये चे जब दखारली लाग मुने काडकर श्रापनी मुरती के पीके भटक गये थे सा ग्रापने प्रधर्म का भार चठा-रंगे ॥ १९ । 'पर वे मेरे पवित्रस्थान में €टचलूर दीकर भवन के फाटकों का पहरा देनेहारे थे।र भवन के टर-लुए रहे दीमवालि श्रीर मेलवालि के पशु वे लोगी के लिये वध करे ग्रीर उन की सेवा ठइल करने का वे उन के सम्दने खड़े हुआ करे॥ १२। वे ते। इसाएल के घराने को सेवा टहल उन की मुरतीं के साम्दने करते चे श्रीर उन के ठोकर खाने थीर श्रधर्म में फंसने का कारण हो गये थे इस कारण में ने उन के विषय किरिया खाई है कि वे अपने अधर्म का मार चठाएं प्रसु यद्योद्याकी यद्यी व्याखी है॥ १३ । से। वे मेरे समीय न श्राएं श्रीर न मेरे लिये याजक का काम करने खैार न मेरी किसी पवित्र वस्तु वाकिसी परमपवित्र वस्तु की कूने पारं, वे क्रपनी सन्ना का स्रीर जे। घिनीने काम उन्दें। ने किये उन का भार चठाएं॥ पर । तीमी में चन्हें भवन में की चैंापी हुई यस्तुक्षीं के रक्षक ठदराइंगा उस मे सेवा का वितना काम दे। धीर जे। कुछ करना छ। उस के करनेष्टारे वे घी शी॥

१५। फिर लेबीय यासक जी सादीक् के सन्तान हैं श्रीर अन्हों ने उस समय मेरे पवित्रस्थान की रक्षा किई खब इसाएली मेरे पास से मटक गये थे वे तो मेरी येवा टइल करने की मेरे समीप श्राया करें

'मेरा भे।जन अर्थात् चर्वी थ्रीर 'सेहू चढ़ाते थे तथ । ख्रीर मुक्ते चर्वी श्रीर सेहू चढ़ाने को मेरे सन्मुख खड़े हुआ करें प्रभु पद्दोवा की यही वाश्वी है। **१६। वे मेरे पवित्रस्थान मे आया करें श्रीर मेरी** नेज के पास मेरी सेवा ठवल करने की आएं श्रीर मेरी वस्तुक्रों की रक्षा करें॥ १०। बीर अब वे भीतरी श्रांगन के फाटकी से दीकर जाया करें तय सन के वस्त्र पदिने दुर कारं थार कव वे भीतरी थांगन की फाटका में वा उस के भीतर सेवा टहल करते ही तब कुछ जन के वस्त्र न परिने ॥ १८ । वे सिर पर सन की सुन्दर टोपियां पहिने थै।र क्रमर में सन की खांचियां घांधे दे। जिस कारे से पसीना दे।ता है चने वे कमर में न वांधी। १९। ग्रीर सब चे बादरी यागन में लेगों के पास निकर्ल तय है। यस्त्र पाँदने षुर<sup>्</sup>वे सेवा टइल करते <sup>,</sup> श्रे चन्दे स्तारकर 'श्रीर पवित्र कीठरिया में रखकर दूसरे वस्त्र पहिने सिस से लोग उन के वस्त्री के कारण पवित्र न उहरें ॥ २०। थीर वे न तो सिर मुक्डाएं थीर न बाक् सम्ब धोने दें क्षेयल प्रापने चाल कटाएं॥ २४। ग्रीर भीतरी खांशन में खाने के समय कोई याजक दाख-मधु न पीए ॥ २२ । श्रीर वे विधवा वा कोडी हुई स्त्री को व्याद न से केवल इसारल् के वराने के यंग्र में से कुंवारी वा ऐसी ही विधवा हो गालक की स्त्री दुई दे। व्याद से ॥ २३। ग्रीर वे मेरी प्रका की पवित्र श्रपवित्र का भेद सिखाया करे थीर शुह प्रशुद्ध का प्रान्तर खताया करें॥ २४। कीर जब जब कोई मुकट्टमा हो तथ तथ न्याय करने की ये ही वैठें और मेरे नियमें। के अनुसार व न्याय करे ग्रीर मेरे सब नियत पर्वी के विषय वे मेरी व्यवस्था श्रीर विधियां पालन करं थीर मेरे विशासदिनां की पवित्र माने ॥ २५ । खीर वे किसी मनुष्य की लेाध के पास न जाएं कि प्रशृह दे। साएं केवल साता पिता बेटे बेटी भाई थार ऐसी बहिन की लाघ के कारण जिस का विवाद न हुया दी वे यशुह दे। सकते है। २६। श्रीर जब वे फिर ग्रुड का जाएँ तब से उन के लिये सात दिन जिने जारं॥ २०। थीर जिस दिन वे पवित्रस्थान सर्थात् भीतरी सांग्रन

<sup>(</sup>१) नूस में सहे हुणा।

भागते लिये पापश्रील चक्रार प्रभु यहाया की यही नगर के लिये विशेष सूमि ठहराना वह इस्सर्ण के वाशी है ॥ २८.। श्रीर उन के एक निज भाग ते। सारे घराने के लिये ही ॥ ७ । श्रीर प्रधान का निज देशा अर्थात्। उनः का भागःम दी दू तुमः उन्दे इखा-एल् को बीच कुछ ऐसी भूमिः न देना जो उनः की निज देश उन की निज सूमिः मै दी दू॥ २९। बे भन्नवाल पापवाल भार दोपवाल खाया करे थार इसारल् में जा यस्तु अर्पण किई नार घट उन की मिला करे॥ ३०। ग्रीर सब प्रकार की सब से पहिली चपन थीर सब प्रकार की चठाई हुई वस्तु की तुम उठाकर चकुास्रो याजकां की मिला करे स्रीर नवाह का परिला गुघा हुआ स्नाटा याजक की दिया करना जिस से तुम लागा के घर में आशीप हो ॥ ३१ । की कुछ अपने स्नाप सरे वा फाड़ा गया है। चाहे पन्नी हो चाहे प्रश्न हो उसःका माय- याजकः न खारं ॥

84. किर जय तुम चिट्ठी डालकर देश की बांटी तब देश में से एक भाग पवित्र जानकर यद्दीया की अर्पण करना। उस को लम्बाई प्रचीस इजार पार की ग्रीर चै। हाई दस

में सेवा उत्तल करने की फिर प्रवेश करें। उस दिन दिलार नार दीही श्रीर प्रचीस हसार नार सम्बो भाग प्रवित्र आर्पेश किये द्वर भाग ग्रीर नगर की विश्रेप भूमि की दोनों थोर अर्थात् दोनों की पव्छिम थ्रीर पूर्व दिशाखी से दोनों मोगी के साम्हने हो श्रीर उस को लम्बाई पिक्लम से लेकर पूरव ले। उन दोः भागों मे चे, किची एक के तुल्य दें ॥ ८। दयाः, रल् की देश में प्रधान की ती यही निज भूमि ही सीर मेरे ठरराये दुर प्रधान मेरी प्रजा पर फिर अन्धेर न करि पर इसारल् की घराने की उस की गोन्नीं की श्रनुषार देश मिले॥

र। फिर प्रमु यद्दीवा यें। कदता है कि हे इसा-यल् की प्रधाना वस करी उपद्रव खीर उत्पात की दूर करे। श्रीर न्याय श्रीर धर्म के काम किया करे। मेरी प्रजा के लोगा का निकाल देना क्रोड दी प्रमु यदे। या की यही वासी है॥ १०। तुम्दारे पास सञ्चा तराजू सञ्चा एपा सञ्चा वत् रहें ॥ १९। एपा और वत् दोनों एक हो नाप के ही सर्थात् देनों में होमेर् का दसवां ग्रम समार दोना की नाप दोमेर् के लेखे वे दे। ॥ १२ । श्रीर श्रेक्षेल्-घीष गीराका दे। श्रीर इकार गांच की था यह भाग अपने चारा ग्रोर के तुम्हारा माने चाहे बीच चाहे पचीच चाहे पन्द्रह सिवाने सा पवित्र ठघरे॥ २। उस में से पवित्रस्थान श्रेक्षंस् का था ॥ १३:। तुम्हारी उठाई हुई भेंट यह के लिये पांच सा बाब कारी सार पांच सा बाब धारी हो प्रार्थात्। में से एपा का कठवां श्रंश वीक्षानी भून था श्रीर उस की चारा श्रीर पचास श्रीर जव के थामेर में से एपा का कठवां श्रंश वीक्षानी भून था श्रीर उस की चारा श्रीर पचास प्रचास द्वाप की भूमि कूटी पही रहे। इ। से तुम १८। थार तेल का नियत अब कीर् में से बत का प्रचीस द्वार पात्र लम्बी थार दस द्वार वात्र ची ही दसवां खंब दी कीर् ता दस बत् अर्थात् एक दीमेर् भूमि की मापना थार उस में पवित्रस्थान दे को की तुल्य दे को कि होमेर्दस बत् का दोता है।।।१४। परमप्रवित्र है ॥ 8 । यह भाग देश में से पवित्र और इसारल, की उत्तम, उत्तम चराइया से दी दे। ठररे की याजक पवित्रस्थान की सेया ठरल करे हैं। भेड़ बक्ररियों में से एक भेड़ वा बकरी दिई थीर यहाया की सेवा टहल करने की। समीप जाए। ये सब वस्तुरं अनुविल देशमंबलि थीर मेल-कारं उन के लिये। वह हो उन के घरी के लिये विले के लिये दिई जारं जिस से उन के लिये स्यान श्रीर पवित्रस्थान के लिये पवित्र स्थान हो।। प्रायदिवत किया आर प्रमु यहावा की यही वासी प्र। फिर पचीस हजार बार लावा शीर दस एकार है। १ई। इसारल के प्रधान के लिये देश के सब बार चीहा एक भाग भवन की सेवा टहल करनेहारे होगा यह भेट हैं। १९। पर्वी नये चांद के दिना लेबीयों के लिये वीस काठिरियों के लिये हो। ६। विशासिनी और इसारल के घराने के सब नियत फिर सुम पवित्र सर्पेश किये हुए भाग के पास पांता समयों से बामजिल सन्वाल और अर्घ देना प्रधान ही-का काम का एक एक के घराने के लिये। प्रायश्चित्त' करने की यह पापवलि 'अनुवलि होम-ब्रांस श्रीर मेलबॉल तैयार करे॥

-१८। प्रम यद्दाया ने यो कहा कि पश्चिले महीने की पहिले दिन की तू एक निर्दीष बद्धका लेकर प्रविश्रस्यान की प्रविच करना ॥ १९ । याजक इस पापक्षति के लेग्डू में से कुछ सेकर भवन के चै।खट के बालुकों कीर वेदी की कुर्श के चारें की नी श्रीर मोतरी श्रांगन के फाटक के बाज़श्रों पर लगार। २०। फिर महीने के सातर्थ दिन की सब मुल मे पड़े मुखों थीर भे। लों के लिये यों ही करना इसी प्रकार से मधन के लिये प्रायश्चित करना ॥ २९। पश्चिमें महीने के चौदस्य दिन की तुम लोगों का फसह दुषा करे वह सात दिन का पर्व है। उस मे श्रवमीरी राष्ट्री खार्श सार ॥ ३३ । श्रीर उसी दिन प्रधान अपने थीर प्रका के सब लेगी के निमित्त एक बरुड़ा पापर्वाल के लिये सैयार करे ॥ २३। ग्रीर सासों दिन वह यहावा के लिये होमवलि तैयार करे अर्थात् एक एक दिन सात सात निर्देश खकड़े थीर भात सात निर्दीय मेडे श्रीर दिन दिन एक एक बकरा पायबलि के लिये तैयार करे, २४। ग्रीर बक्टे-थीर मेढ़े पीके घड रपा मर धन्नवलि श्रीर रपा पीके हीन् भर तेल तैयार करे॥ २५। सातधे मधीने की पन्द्रस्ये विन से लेकर सात विन ली आधीत् पर्य के विनों से वह पापबलि होमबलि अनुवलि खेर तेल इसी विधि को अमुसार किया करे।

४६ प्रमु यद्यावा यो कहता है कि भीतरी बांगनका पूरवमुखी काटक काम

काल के क्यों दिन वन्द रहे पर विश्वासदिन की खुला रहे थ्रीर मधे चांद के दिम भी खुला रहे॥ २। श्रीर प्रधान बाहर से फाटक के स्रोसार के मार्ग से जाकर फाटक के एक बाजू के पास खड़ा है। जार श्रीर याजक धर का होमबलि श्रीर मेलबलि सैयार करे थेर वेष्ट फांटक की खेवकी पर दबदयत्।

विर्याम श्रीर नये चांट के दिनों में उस्त भाटक कि द्वार में यहोता के साम्हने समस्वत्रिकर १८८ । स्रीर की होमब्रीत प्रधान विचानविन में प्रदेश्या के लिये। चढार सा भेड के हः निर्दाप बद्वीत्का भीर अर्का निर्देशि मेठे का देशा प्रश पीर प्रत्यस्थित्यह देश अर्थात मेठे पोड़े एपा मर पात थीर मेड के वर्ही के साथ यथाशक्ति बात थीर श्रया योहे हीन् स्मर तेल ॥ ६ । खीर नये चांद के दिन घड एक निर्देश बक्टा ग्रीर भेड के कः बच्चे ग्रीर एक मेठा चढ़ाएं। ये सब निर्देश हो ॥ ७१/श्रीर बहुई श्रीर मेढ़े दीनी, के साथ वह एक रक रपा अनुवत्ति तैयारःकरे और भेड के वर्ती के साथ यथाशक्ति अत् और एपा पीड़े शीन् भर तेल ॥ 🗢 । बीर जब प्रधान मीतरः चाराँ तब वह फाटक के खासारे से हाकर जाए थार-उसी मार्ग से निकल जाए ॥ है। त्यर ' सब साधारक लेखाः नियत समयों में यद्याया के साम्हने दवदयत कारने षाएं तब की उत्तरी फाटक से देशकर दग्हवत करने का भीतर खार सीवद्वविखनी; फ्राट्स से है। निकले थार का दक्किनी फाटम से दे विकर्र मीतर ब्रार से उसरी फाटक से दीकर निकले वर्षात जी। जिस फाटक से भीतर श्राया है। से उसी फाटक से न लीटे अपने साम्बने छी निकल खाए।॥ १०.। और-जब वे मीतर वार्ग तब प्रधान इन के बीच होकर श्रासं श्रीर जवः वे निक्रलें सब्देवे रकः राष्ट्र निक्रलें हैं १९। खीर पर्टी थार थार निवस, समयों मे का धन्न-वित बक्के पीके एपा मर खारामें के पीके एपा मर का है। श्रीर भेड़ के बद्धा के असक प्रधार्शक का श्रीर एया पीढ़े हीन् भर तेल ॥ १३ । फिर सब प्रधानः द्यानवास वा मेलवास का स्वेच्हाश्रस करके यहे।वा क्रे लिये तैयार करे तब पूरवमुखी फाटक उपःके लिये खोला जार थार,वडः,पपनाः द्वामवलि वा मेलबलि वैषे हो तैयार कर जैसे वह विश्वासिन को स्करता है तब घड निकले थीर , उन-क्षे, निकलने के प्रीक्षेत फाटक वन्य किया:बार ॥ १३:१३ मे १५ दिन दिन वरसःभरःकाः एकः निर्देष स्भेङ्का व्यञ्चात्यद्वावा किः करें तब 'यह व्यक्तिं चार' बीर्य फाटक स्चांका है। हो मबलि की लिये तियार कार नाइ यह भीर भीर कीर की पर्वित वर्ष्य हुँ किया विश्वित व ारकीर लोग तैयार किया जायता श्रीर सीर सीर कीर की वर्ष के साथ एक अञ्चयित तैयार करना अर्थात् एवा का कठवा अर्थ और मैदा में मिलाने के लिये छीन् भर तेल की तिहाई यह यहावा के लिये सदा का अज्ञ-व्यक्ति नित्य विधि के प्रतुसार पदाया जार ॥ १५। भेड़ का बच्चा अज्ञवित श्रीर तेल भार भार की नित्य देमबाल करके चढ़ाया जार ॥

प्दा प्रमु यहावा यो कहता है कि यदि प्रधान व्याप्त किसी पुत्र की कुठ दें तो वह उस का भाग है। कर पाती की भी मिले भाग के नियम के प्रनुसार वह उन का भी निल धन ठहरे। प्रशास पर विवास के प्रमुसार वह उन का भी निल धन ठहरे। प्रशास पर विवास का मांग में से प्रपने किसी कर्मचारी की कुछ दें ती वह हुट्टी के बरस लें तो उस का बना रहें पोड़े प्रधान की लीटा दिया जाए थीर उस का निस्त भाग उस के पुत्रों का मिले। दा दीर प्रधान प्रजा का कोई भाग ऐसा न ले कि बन्धेर से उन की निस्त भूमि होन ले बह प्रपने पुत्रों की प्रपनी हो निस्त भूमि होन ले बह प्रपने पुत्रों की प्रपनी हो निस्त भूमि से संभाग दें ऐमा न ही कि मेरी प्रजा के लेगा प्रपनी प्रपनी निक्त भूमि से तितर विवास ही जाएं।

९८। फिर धट मुर्फे फाटक की यक ग्रालंग में के द्वार से होकर याजका की उत्तरमुखी पाँचत्र काठिरिया में ले गया थीर पव्छिम स्रीर के कीने म एक स्थान था ॥ २०। तय उस ने मुभ से कहा यह यह स्थान है बिस में याजक लेगा दे।पयलि श्रीर पापर्याल के मास की विकार श्रीर अनुवाल की पकारं न दे। कि उन्दे याद्यरी खांगन में ले जाने से साधारम लागा पांचत्र ठर्दर ॥ २१। तब एस ने मुक्ते बादरी बांगन में ले जाकर उम बागन के चारें। कोनों में फिराया द्यार खांगन के एक एक कीने मे रक रक्त खोटा बना था॥ २२ । खर्घात् खांगन के चारा काना में चालीस छाय लम्बे खार तीस धाय चीड़े खोटे घे चारी काना के खोटों की एक ही माप थी । २३। श्रीर चारीं के भीतर चारी छोर भीत भी ग्रीर घारी ग्रीर की भीती के नीचे सिकाने के चूल्दे बने पुर घे ॥ २४ । तब उस ने मुक्त से यादा विभाने के घर जहां भवने के टरलुए से।गी के यांतदानों का सिकाएं सा ये ही है।

89. फिर बह मुर्के भवन के द्वार पर लै। टा ले गया श्रीर भवन की सेवकी के

नीचे से एक सेाता निकलकर प्रव स्रोर बद्द रहा था भवन का द्वार ती पूरवमुखी था चौर मेता भवन को पूरवं श्रीर बेदी के दक्किन नीचे से निकलता था॥ २। तब वदः मुक्ते उत्तर की फाटक से दे कर बाहर से गया ग्रीर बाहर बाहर से घुमा-कर बाद्दरी श्रर्थात् पूरस्रमुखी फाटक के पास पर्द्चा दिया श्रीर दक्कियनी श्रलंग से जल पसीजकर बह रहा था॥ ३। जब बह पुरुष द्वाय में मापने की डोरी लिये दुए पूरव ग्रीर निकला तय उस ने मयन से लेकर एजार पाय तक उस साते की मापा श्रीर मुक्त से उसे पार कराया थीर जल टखनें तक था ॥ ४। फिर बद्द इजार हाय मापकर मुक्त से पार कराया थ्रीर क्षल घुटनीं तक या फिर द्वजार द्वाच मापकर मुक्त से पार कराया श्रीर जल कमर तक या॥ ५। फिर उस ने एक इजार हाय मांपे ता ऐसी नदी है। गई घी जिस की पार में न जा सका क्योकि जल यडकर तैरने के ये। यथ प्रार्थात् रेसी नदी घी जिस के पार कोई न जा सके॥ '

दे। तब उस ने मुक्त से पूका कि हो मनुष्य के सन्तान वया तू ने यह देखा है फिर मुक्ते नदी के तीर लीटाकर पहुंचा दिया ॥ ७। लीटकर में ने क्या देखा कि नदी के दीनों तीरा घर बहुत ही कृत हैं ॥ ८। तब उस ने मुक्त से कंहा यह सीता पूरवी देश की श्रीर बहुता है और अरावा में उत्तर कर ताल की श्रीर बहेगा भीर यह भवन से निकला हुआ सीता ताल में मिलं जाएगा और उस का जल मीठा हो जाएगा ॥ ९। श्रीर कहां कहा यह नदी धटे बहां बहां सब प्रकार के बहुत खड़े देनेहार जीवजन्तु जीएंगे श्रीर महालियां बहुत हो हो जाएगी क्यांक का जल मीठा हो जाएगा श्रीर कहां कहां कहां यह नदी पहुंचेगी बहां सब जन्तु जीएंगे ॥ ९०। श्रीर ताल के तीर पर महाले खड़े रहेगे एन्गदी से लेकर ताल के तीर पर महाले खड़े रहेगे एन्गदी से लेकर

<sup>(</sup>१) शूल में पोति। (३) सूल में पातियो।

<sup>(</sup>१) मूल ने देा गदियां।

भाति भाति की थार महासागर को सी खनागिनत मक्रीलया मिलेगी ॥ १९ । पर ताल के पास जा दल-दल थार गढदे हैं हन का दल मीठा न होगा वे सारे ही खारे रहेगे॥ १२। श्रीर नदी के देग्नां वे तुम्दारे लेखें। में। देशी इसार्शलयों की नाई ठहरे तीरा पर भारत भारत के खाने येग्य फलदाई छुद्र उपनेगे जिन के पते न मुर्भार गे ग्रीर उन का फलना कभी बन्द न है। या नदी का जल जो पवित्रस्थान से निकला है इस कारण उन में महीने महीने नये नये-फल लगींगे उन के फल तो खाने के थीर यते खायांध्य के काम खारंगे॥

**१३। प्रमु यहे। वा या कहता है कि जिस सिवाने** के भीतर भीतर तुम की यह देश अपने बारहीं गे।त्रे। को अनुसार बांटना पहेगा से यह है। युसुफ को दें। भाग निर्ले॥ 98। श्रीर उसे तुम एक दूसरे के समान निज भाग में पाश्रीगे क्यों कि में ने किरिया खाई। कि, तुम्हारे पितरीं की दंशा से। यह देश तुम्हारा निष भाग उद्देशा॥ १५। देश का मिलाना यह हो अर्थात् उत्तर स्रोर का विवाना महासागर से सेकर, हेत्से मुक्ते पाय से सदाद की घाटी सें। पहुचे ॥ १६ । चीर वस सिवाने के पात इमात् धेरीता षीर विवेम् हो जी दिसम्भ ग्रीर हमास के विवानी को बीच मे है श्रीर इसर्दतीकान् का है।रान् के सिवाने पर है ॥ १९ 🖟 छीर सिवाना समुद्र से लेकर दिनाञ्ज को सिवाने को पास को इसरेने। न्तक पहुंचे थै। र उस को उत्तर खोर इमात् का मियाना दे। उत्तर का सिवाना तो यही हो ॥ १८ । थ्रीर प्रवी विवाना जिस की एक क्षेर दीरान् दिमक्क् ग्रीर शिलाद् ग्रीर दूसरी ग्रीर इसारल्का देश ही से यर्दन है। पूरव का सिवाना ते। यही हो ॥ १९ । थ्रीर दक्कितनो सिवाना तामार् से लेकर कादेश के मरीबात् नाम सेति तक कर्णात् निष के नासे तक छीर महासागर लों पर्न अक्टियानी विद्याना यही है। ॥ २०। श्रीर पिक्किन विवास दिक्किनी सिवास से लेकर हमात् की घाटी के साम्हने से। का महासागर है। पव्छिमी

रेनात्रीस् ले। जाल फैलाये जाएंगे छै। मक्कों का | सियाना यही दे। १२१ । इस देश की इसाइल् के गोवे। के ब्रनुसार श्रापस में बांट लेना ॥ २२ । बीर इस की। श्रापस में श्रीर उन परदेशियों के साथ बांट लेना जी तुम्हारे बीच रहते हुए बालकी की जन्माएं थार तुन्दारे गोत्रों के बीच खपना खपना भाग पाएं । २३ । अर्थात् जो परदेशो जिस् गोत्र के देश में रहता है। घहीं उस की भाग देना प्रभ यहावा की यही वागी है।

> ४८ गोचिं के भाग ये ही। उत्तर विवान से लगा पुत्रा हेत्-लान् के सार्ग के पास से इसात् की घाटी ले। श्रीर दिमान् के सिवाने के पास के चसरेनान् से उत्तर स्रोर इसातृ के पास तक एक भाग दान् का दे। थीर उस के प्रयो थीर पश्चिमी सिवाने भी है। ॥ २। क्षीर दान् के सिवाने से समा दुवा पूरव से पिक्कम ले। आयेर् का एक भागदी। है। यीर श्राभेर् के सियाने से लगा हुआ प्रस्य से पव्छिम ला नप्राली का एक भाग है। । । श्रीर नप्राली के िंचवाने से लगा दुष्या पूरव से पव्छिम ला मनग्री का एक भाग हो ॥ ५। श्रीर सनव्यों के सिवाने से लगा दुया पूरव से पव्छिम ले। एप्रैस् का एक माग दे। । ई। श्रीर एप्रेम् के सिवाने से लगा दुषा पुरव में पोच्छम लों क्येन् का एक गाग हो। । श्रीर क्वेन् के विवाने से लगा दुवा पूरव से परिक्रम ले। यद्भदाका एक भाग दे।॥

८। श्रीर यहूदा के किघाने से लगा दुत्रा पूरव से पच्छिम ला यद अर्पेख किया दुवा माग है। जिसे उत्तरी सिवाने से लेकर पूरबी ताल ली उसे मापना तुम्हें श्रर्पण करना होगा वह पचीस हजार गत चीड़ा श्रीर पूरव से पव्छिम सी किसी एक गेल के माग के तुल्य लग्या दी श्रीर उस के बीच में पवित्रस्थान द्या है। की भाग तुम्हें यदावा की धर्पण करना क्षामा उस की लम्बाई पर्चीस एकार बार स्रीर ची ख़ाई दस एजार यास की दे। ॥ १०। स्रीर यह श्रर्पण किया हुन्ना पवित्र भाग याचको की मिले

<sup>(</sup>०) सम में में ने हाथ चठाया था।

<sup>(</sup>१) मूल में माम।

दश एकार यांस चीहा दिव्यत खोर प्रचीस एकार यास लस्या है। यीर उस के घीचायीच यद्दीया का पवित्रम्यान दे ॥ ११ । यह त्रियेप पवित्र भाग सादे।का की सन्तान के उन यानकों का हा जो मेरी जाचाया का पालते यह यीर इसाए-लिया की भटक जाने की समय सेवीयां की नाई भटक न राये थे॥ १३। से। देश के अर्पेश किये हुण भाग में से यह उन के लिये व्यर्पण किया हुआ भाग खर्थात परमप्रित्र देश ठद्दरे थार संघीया के शिधाने से लगा रहे ॥ १३ । थीर यालकों के सिवाने से लगा हुआ लेबोधेरं का माग्र ही वह पर्वीस हजार मार लम्या शीर दस दवार बार चीहा दी सारी लम्बाई पचीस एकार बार की श्रीर चीडाई दस एकार बांस की दाना 98 । श्रीर वे इस में से न ती कुछ धेर्चेन दूसरी भूमि चे घटले थीर न भूमि की पहिली उपस थार किसी का दिई बाए क्योंकि यह यहीया के लिये पवित्र है ॥ १५ । खैर चीहाई की पनीस । इसार यांच को साम्दने की पांच इजार यचा रहेगा से। नगर प्रार बस्ती ग्रीर चराई के लिये माधारक भाग है। धार नगर उस के बीच है। ॥ १६। श्रीर नगर की यह माध हा अर्थात् उत्तर द्विकवन पुरव थीर पव्छिम थीर माठे चार चार एकार यागा। १०। श्रीर नगर के पाम चराइया हा उत्तर दिक्खिन पुरव पंक्किम ख्रीर खकाई खढ़ाई सी पार चेंहो हो ॥ १८। श्रीर श्रर्पण किये हुए पवित्र भाग के याम की सम्यार्द में से जी जुरू यचे ग्राणात् पुरब थार पछ्छिम दीना शार दस दम एसार पान के। व्यर्पण किये छुए भाग के पास दे। उस की उपक नगर में परिश्रम करने हारी के खाने के लिये हा ॥ १९। थ्रीर ≮खाण्ल् के सारे गीत्रों से से ली ली नगर से परिश्रम करें से। उस की खेती किया करे।। =0। सारा व्यपंग किया हुत्रा भारा पचीस दनार यांच सम्या थार पत्रीम इजार बाह शहा हा तुम्हें चै।कोाना पवित्र भारा जिस में नरार की विशेष सूमि हो

यह उत्तर खोर पत्नीस इजार या सम्बा पिक्छम से प्रधान की प्रियं खंगत प्रवित्र खर्पण किये हुए खोर दस इजार बास चौहा खोर प्रथम खोर पत्नीस इजार बास चौहा दिख्यन खोर पत्नीस इजार बास किये हो थीर उस के घोचोवोव पत्नीस इजार बात की चौहा है के 'पास खार योच प्रधान की प्रथम साम से दिख्या का पवित्रम्यान हो ॥ १९ । यह वियेष के भागों के पास जो भाग रहे से प्रधान की पिक्स भाग सोदेख्त की सन्तान के उन या जोने का मिले खीर खर्पण किया हुआ पवित्र भाग श्रीर मधन की मिले खीर खर्पण किया हुआ पवित्र भाग श्रीर मधन का पवित्रस्थान उन के बीच हो ॥ २२ । श्रीर प्रधान का भाग को दिख्या सम्बा के यह उन के लिये खर्पण किया हुआ साम खेर हो । । १२ । से देश के खर्पण किये हुए की विशेष भूमि हो खीर प्रधान का भाग यहूदा भाग में से यह उन के लिये खर्पण किया हुआ साम ख़ैर विव्यानी के सिखानों के बीच हो ॥

हिक्खन पृरद्य पेक्किम छोर खर्काई खर्काई सी याम के कि । १८ । थ्रीर श्रार्थण किये पुर पियत्र भाग के वान की सम्याई में से को सुरु यने यांगात सो की खन्म की सम्याई में से को सुरु यने यांगात सो की कि । १८ । उस में तीन फाटक ही व्यक्षित् एक नगर में पिर्थण किये हुए भाग के पास हो उस की उपक नगर में पार्थण किये हुए भाग के पास हो उस की उपक नगर में पार्थण किये हों के निकास ये हो थ्रीर एक नगर में पार्थण किये हों के निकास ये हो थ्रीर एक नगर में पार्थण किये हों के निकास ये हो थ्रीर एक नगर में पार्थण किये हों के निकास ये हो थ्रीर एक नगर में पार्थण किये हों को नगर में पार्थण किये हों थ्री हों हों । १८ । व्यक्त की ब्रह्म साई का पार्थण किये हों को नगर में पार्थण किये हों हों हों । १८ । व्यक्त की ब्रह्म साई का पार्थण किये हों हों हों हों । इस । व्यक्त हों व्य

ì

हो थीर उस में तं न फाटक हो शर्थात् गक गाद् का फाटक एक आगेर् का फाटक और एक नमाली का

कार का फाटक थार एक जळूलून का फाटक हो। फाटक हा। इध । नगर की खारी सर्लगों का घरा थार पच्छिम की अलंग साढ़े चार हकार वास सम्बी अठारह हजार वास का है। थार उस दिन से आर्ग की नगर का यह नाम यहाया शास्मा रहेगा ॥

(१) प्रयोत् यहोवा वहा है।

## , दानिच्येल् नाम पुस्तक।

🎗 🗸 चूदा के राखा यहायाकीम् के राज्य

यात्रीं की। उस की दाध में कर दिया थीर उस ने उन पात्री की णिनार् देश ग्रपने देवता के मन्दिर मे ले जाकर अपने देवता के भगहार में एक दिया ॥ ३। तब उस राजा ने श्रपने खे। जो के प्रधान अभूप-नज़ की बाज़ा दिई कि इसारकी राजपुत्रीं खीर प्रतिष्ठित पुरुषा में से, ह। ऐसे कई सवाने की ले याकर जो विन खोट सुन्दर थीर सय प्रकार की वृद्धि मे प्रधीय श्रीर ज्ञान में निपुता थीर धिद्वान् श्रीर राजमन्दिर मे दाजिर रहने के ये। य ही जाय-दिया के शास्त्र श्रीर भाषा सिखवा दे ॥ ५ । श्रीर राखा ने आचा दिई कि मेरे भेराबन छीर मेरे पीने के दाखमधु में से उन्हें दिन दिन खाने पीने की दिया सार धीर तीन घरस से उन का पालन पीषण दीता रहे फिर उस की पीड़े वे मेरे साम्दर्न | हाजिर किये आएं। ६। से। इन में से दानियोल धनन्याद् मीक्षागस् बीर अजर्याह् नाम यहूदी घे ॥

दनन्याह का शदक थीर मीशाएल का मेशक भीर ष्रक्षर्याद् का ष्रयेद्नगो नाम रवसा॥ ८। दानिय्येल् क तीसरे बरस में वाचेल् के ने प्रापन मन में ठाना कि में राजा का भीतन साकर राजा नवूकद्नेस्स्र् ने यहशसेम् पर चठाई करकें श्रीर उस के पीने का दाखमधु पीकार खर्यावत्र न उस की होर लिया। २। तब प्रमु ने यहूदा की राजा हो क से। उस ने खी जी के प्रधान से विनती किर्द यहायाकीम् स्रीर परमेश्वर के भवन के कितने एक कि मुक्ते खपवित्र शाना न पड़े॥ १। परमेश्वर ने खोबी के प्रधान के मन में टानिय्येल् पर कृषा शीर दया बहुत उपजाई॥ १०। सी खीवी की प्रधान ने दानियोल् से कदा में अपने स्वामी राजा से हरता ष्ट्र क्योंकि तुम्दारा खाना पीना उसी ने ठएराया है यह तुम्हारे मुद्द तुम्हारी जेहि के जवाना से सतरा हुया क्यों देखे तुम मेरा सिर राजा के साम्दने सेर्पियम में हालेगो ॥ १९। तब दानिय्येल् ने उस मुख्यिये से विष की खोजों के प्रधान ने दानियोल इनन्याइ मीशायल् थीर अजयीद् के जपर ठदरायां था कहा, १२। व्यवने दाशें की दस दिन लें बांच, हमारे खाने के लिये सागपात थीर पीने के लिये पानी दिया जार ॥ १३ । फिर दस दिन की घीड़े प्रमारे मुट की थीर ती खवान राखा का भीवन खाते हैं उन के मुद्द की देख थीर जैसा तुभी देख परे उसी के बानुसार बापने दासी से व्यवहार करना॥ १८॥ वन की यद विनती उस ने मान लिई ग्रीर दस 0। बीर क्लेजी के प्रधान ने उन के दूसरे नाम खखे दिन ली उन की खांचता रक्षा ॥ १५। दस दिन के षार्थात् दानियोल् का नाम उस ने खेल्तशस्यर् श्रीर पिष्टे उन के मुंद राजा के भेगजन के खानेदारे सब

१६। से बह सुर्थिया उन का भाजन भीर उन के पीने के सिवे ठएराया हुया दायमधु दोनी हुड़ाकर उन की सारा पात देने लगा ॥ १०। ग्रीर परमेश्वर ने उन चारीं जवानी की सब शास्त्री श्रीर सब प्रकार की विद्याकों में युद्धि कीर प्रधीनता दिई थीर दानियोल सब प्रकार के दर्शन थीर स्वप्न के ष्पर्यका जानकार दे। गया ॥ १८। से जितने दिन नृष्टकद्नेग्सर् राजा ने खवानी की भीतर ले खाने की खाचा दिई थी उसने दिन बीसने पर खोबों का प्रधान उन्दे उस की साम्दने से गया, १९। थीर राजा उन से वातचीत करने लगा तव दानि-ग्येल् इनन्याष्ट् मीत्राएल् धीर श्रव्याष्ट् के तुल्य उन सव में से कोई न ठएरा से। वे राजा के सन्भुद ष्टांबिर रष्टने लगे ॥ २०। धीर घुद्धि थीर समझ के चिस किसी विषय में राजा उन से पूछता उस में ये राज्य भर के सब ज्योतिषियों खीर तन्त्रियों से दमसुरो स्नीर निवुश ठएरते थे॥ २९। सीर दानियोल् कुतूरावा के पहिले वास ली वना रहा।

र अपने राज्य के दूसरे बरस में नबू-कद्नेस्टर् ने ऐसा स्याप देखा

जिम से उस का मन यहुत ही व्याक्तुल दें। गया खीर उस कें। नींद न ग्राई॥ २। सय राजा ने ग्राजा दिई कि क्योतियी तन्त्री टोनरे श्रीर कस्दी युलाये कारं कि ये शक्षा की उस का स्वयू यतारं शे ये प्राक्तर राजा के साम्दने घाजिर पुर 🛚 🛢 । तय राखाने उन से असा से ने एक स्ट्रपू देखा दे ग्रीर मेरा मन व्याक्तुल दै कि स्ट्यू की कैंचे समर्भू ॥ 8 । क्षम्दियों ने राक्षा से व्यरामी भाषा में कदा है राजा तू सदा की जीता रहे अपने धारी की स्वपू वता कीर दम उस का फल वताएँगे॥ ५। राजा ने कम्दियों की उत्तर दिया यह दात मेरे मुख से निकली कि यदि तुम मुभे फल समेत स्प्रम की न यतास्त्री ते। तुम दुकडे दुकड़े किये जास्रीते स्त्रीर में मदाराज की स्वप्न का कल बताजेंगा। तुम्दारे घर घूरे यनाये आएंगे ॥ ६। श्रीर यदि तुम

खवानी से प्राधिक एउन्हें श्रीर चिक्रने देख पड़े n कि दान श्रीर भारी प्रतिष्ठा पास्रीगे इस लिये मुक्ते फल समेत स्वप्न को खताकी ॥ ७। उन्हों ने दूसरी द्यार कदा दे राजा स्वप्न तेरे दासों की वताया जार श्रीर दम उस का फल समका देंगे॥ ८। राजा ने उत्तर दिया में निश्चय जानता हूं कि तुम यद देखकर कि पाचा राजा के मुंट से निकल चुकी समय घठाने घाइते थे। ॥ १। से। यदि तुम मुभे स्वप्न न खताखे। सा तुमदारे लिये एक हो खाचा है क्योंकि तुम ने एका किया देशा कि जब लें समय न बदले तब सा दम राजा के साम्दने भूठी खीर गपसप की याते कहा करेंगे इस लिये मुझे स्वप्न की बताकी तय में जानूंगा कि तुम उस का फल भी समका सकते दे। ॥ १०। कर्मादया ने राका से कहा पृष्टियी भूर में को ई ऐसा मनुष्य नहीं ना राजा के मन की यात यता सके स्रीर न कोई ऐसा राजा या प्रधान या धार्किम कभी धुका जिस ने किसी ज्ये।तियी वा तन्त्री वा कस्दी से रेसी वात पूकी दे। ॥ १९ । खेर क्षा धात राजा पृरूता है से। खनाखी है श्रीर देव-ताफ्री की केन्द्रकर जिन का निवास प्राखिया के संग नदी दे कोई दूसरा नदीं जी राजा की यह वता सके ॥ १२। इस से राजा ने खीमकर ख़ीर बहुत ही मोधित शेकर घायेल् के सारे प्रविस्ती के नाग करने की खाचा दिई॥ १३। सा यद खाचा निकली थीर परिदल लोगीं का घात होने पर था ग्रीर लोग दानिष्येल् थ्रीर उस की संतियों की ठूठ रहे ये कि वेभी घात किये जाएं॥ १८। तब दानिय्येल् ने ज्ञादों के प्रधान अर्थीक् से की वायेल् के पीवडती के। घात करने के लिये निकला या सेच विचारकर थीर युद्धिमानी के साथ कद्दा, १५। खीर बद्द राखा के एाकिम अर्थीक् से पूक्ने समा कि यह प्राचा राजा की खार से रेसी उतायली के साथ वर्षा निकली। जब अर्थीक् ने दानिय्येल् का इस का भेद बता दिया, १६। तब दानिग्रोल् ने भीतर जाकर राजा से बिनती थित के कि मेरे लिये की ई समय ठदराया खाए ता

१९। तस्र दानिस्रोल् ने स्रापने घर जाकर स्रापने फल समेत स्त्रप्न की यताची ती मुक्त से भौति भौति संगी छनन्याट् मीणाग्ल् ग्रीर ग्रजधीद् की यह हाल

परमेश्वर की दया के लिये यह कहकार प्रार्थना करे। कि बाबेल के थार सब परिडती के संग दानियाल थीर उस की संशी भी नाश न किये जाएं॥ १९ । तव वह भेद दानियील की रात के समय दर्शन के द्वारा प्रगट किया गया तघ दानियोल् ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कादकर धन्यवाद किया कि, २०। परमेश्वर का नाम सदा से सदा हो धन्य है ह्योंकि खुद्धि खीर पराक्रम उसी के हैं॥ २१। थीर समया थै।र ऋतुक्षी की बही पलटता है राजायी की अस्त थीर उदय भी बही करता है खीर बुद्धिमानी की खुद्धि ग्रीर समसवालों की समस वही देता है ॥ २२ । वह गूड़ थै।र गुप्त वाता की प्रगट करता दे वह बानता है कि जिन्धयारे में ज्या क्या है जीर उस के संग सदा प्रकाश यना रहता है ॥ २३ । हे मेरे पितरीं के परमेश्वर में तेरा धन्यवाद धार स्तुति करता हूं कि तूने मुक्ते ख़िंह थीर शक्ति दिई है क्रीर जिस भेद का खुलना इस से ती। ने तुक से मांगा था से तू ने समय पर मुक्त पर प्रकाट किया है तूने इस की राजा की बात बताई दे॥ २४। तव दिनयोन् ने भ्रयीक् के पाच जिसे राजा ने वायेन् के परिष्ठतों के नाश करने के लिये ठदराया था भीतर खासर कहा बाबेल् के परिद्वती का नाग्र न कर मुक्ते राजा के सन्मुख भीतर ले चल में फल वतासंगा ॥

२५। तब अर्योक् ने वानिय्येल् का भीतर राजा के चन्तुख चतावली से ले जाकर उस से कहा यहूदी वंधुकी में से एक पुरुष मुक्त की मिला है जी राजाको स्यप्नकाफल वतारगा॥ २६। राजाने दानिय्येल् से जिस का नाम वेल्तशस्तर् भी था पूका क्या तुमा में इतनी शांक्त है कि जो स्वपू में ने देखा दै सा फल समेत मुक्ते यतार ॥ २०। दानियोल् ने राजा को उत्तर दिया जो भेद राजा पूछता है से। न ते। प्रशिद्धत राजा की घता सकते हैं न तंत्री न ज्यो निश्री न दूसरे द्वानेदार बतानेदारे ॥ २८। पर भेदी का भोलनेशारा स्वर्ग में परमेश्वर है और े उसी ने न्यूकर्नेस्सर् राजा की जताया है कि ग्रंत

बताकर, १८। कहा इस भेद के विषय में स्वर्श की के दिनों ने क्या क्या होनेवाला है। तेरा स्वय श्रीर की कुछ तु ने पलङ्ग पर पड़े हुए देखा से। यद है ॥ स्र । देराजा सव तुक्त की पलङ्ग पर यह विचार घुत्रा कि पीड़े क्या क्या दे।नेवाला दै तब भेदे। के खेालनेदारे ने सुक्त की खताया कि क्या क्या देशने-वाला है । ३०। मुक्त पर ते। यह भेट कुछ इस कारख नहीं खोला गया कि मै थीर सब प्राखियों से अधिक युद्धिमान इं केयल इसी कारण योला गया है कि स्यप्त का फल राजा की वताया जाग थीर तू शयने मन के विचार समभ सके॥ ३१। चे राजा जय तु देख रहा था तब एक बढ़ी मूर्ति देख पढ़ी थीर वद मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी से सम्बी चैरही थी थीर उस की चमक अनुवम थी थीर उस का सप भगंकर था ॥ ३२। उस मूर्ति का सिर ते। चारी सेने का या उस की काती और भुदारं चान्दी की उस का पेट थार नांघें पीतन की, ३३। उस की टांगें सारे की थ्रीर उस के पांच सुक्र ता सादे के थीर कुछ मिट्टी के घे॥ इष्ठ। फिर देखते देखते तू ने क्या देखा कि एक पत्थर ने कि ची के विना खेंादे याप ही याप उखरकर उस मूर्ति के पाँठा पर जी सिंदे ग्रीर मिट्टी के घे लगकर उन की चूर चूर कर हाला ॥ इप । तय लेक्षा मिट्टी घीतल चान्दी श्रीर से। ना सी स्व चूर चूर हा गये श्रीर धूपकास में खिल्हाना के भूचे की नाई बगार से ऐसे उह गये कि उन का कहाँ पता न रहा ख़ीर घए पत्थर जी मूर्ति पर लगा था से। बड़ा प्रहाड बनकर सारी पृष्यियों में भर गया॥ ३६। स्त्रप्र तो यी ची चुवा थीर अब इस उस का फल राजा की समका देते है। ३०। हे राचा तूतो महाराजाधिराज है क्योकि स्वर्गके परमेश्वर ने तुक्त की राज्य सामर्थ्य शक्ति थीर महिमा दिई है॥ ३८। थीर जहा कही मनुष्य पाये जाते हैं वदां उस ने उन सभा की ग्रीर मैदान के जीवजन्तु श्रीर थाकाश के पक्षी भी तेरे वय में कर दिये हैं और तुभ की उन सब का व्यधिकारी ठष्टराया है वह सोने का सिर तू ही है। इर । ग्रीर तेरे पीक्षे उस से कुछ उत्तरके एक राज्य कीर उदय देशा किर एक कार तीसरा पीतल का

80 । ग्रीर चै। घा राज्य सोधे के तुल्य मेाठा दे। ग्रा सादे से ता सब वस्तुरं चूर चूर के जाती श्रीर पिस जाती है से जिस भांति लेहि से है सब क्वली क्वाती हैं उसी मांति उस चै। घे राज्य से सब क्रुइ चूर चूर हाकर पिस जाएगा ॥ 8१ । स्रीर तू ने जी मूर्ति के पावों थीर उन की व्यालियों की देखा जी कुक कुमरार की मिट्टी की थार कुल लावे की थी इस से यह कैाया राज्य बटा हुआ होगा तै।भी उस में लेक्टिका सा कड़ापन रदेगा जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग ले। हा भी मिला हुआ देखा ॥ ४२। थीर पार्वाकी श्रमुलिया की कुछ ती की है की बीर क्षुरु मिट्टी की घीं इस का फल यह है कि यह राज्य बुक ती दृढ श्रीर कुछ निर्धल रोगा ॥ ४३। थीर तूने जो सोप्टेको सुम्पाय्की मिट्टी की संग्रामिला रुश्रादेखा इस का फन यद दै कि उन राज्य के लोग नोच मनुष्या में मिले बुखे ता रहेंगे पर क्षेम्रे लाहा मिट्टी की साथ मिलकर एक दिल नरी द्वाता तैसे दी ये देशने भी एक न यने रहेगे॥ ४४ । श्रीर उन राजायों के दिने। में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय फरेगा के। सदा कें। न ट्रुटेगा ग्रीर न यद किसी दूसरी जाति के दाथ में किया जाग्गा परन्तु यद उने मध राज्ये की छूर चूर करेगा ग्रीर चन का प्रना कर डालेगा थीर वह प्राप स्थिर रहेगा ॥ ४५ । तू ने जो देखा कि एक पत्थर किसी को दाय के विन खोदे पदार में से सखहा ग्रीर ले। हे योतल मिट्टी चान्यी और केनि की जूर जूर किया इसी रोति मेदान् परमेध्वर ने राजा की जताया है कि इस की पीछे क्या क्या दिनियाला दै र्थार नस्यप्तमेन उसको फल मेक्कुछ संदेद है। ४६। इतना भुन नदू अद्नेस्सर् राज्ञा ने मुद्द के घल गिरको दानियोन् को दगडवत् किया ग्रीर श्रीचा दिन कि इस की भेट चकाकी सीर इस की सास्त्री सुगंध वन्तु जलाग्री ॥ ४० । फिर राजा ने दानियोल् से फदा मच हो। यद दै कि तुम लोगों का परसे-ध्यर सद्य रंग्यरे। के जपर परमेश्यर श्रीर सब राजाश्री

सा राज्य द्यागा जिस में सारी पृथियी था जाएगी ॥ आ प्रभु श्रीर भेदीं का खोलनेद्यारा है इस लिये तू यह भेद खोलने पाया ॥ ४८। तव राजा ने दानियोल् का पद बढ़ा किया थीर उस की बहुत से बड़े बड़े दान दिये थीर यह आजा दिई कि यह खायेल की सारे प्रान्त पर दाकिम श्रीर वावेल् के सब परिडतें। पर मुख्य प्रधान वने ॥ ४९ । तय दानियोल् के विनती करने से राजा ने शद्रक् मेशक् श्रीर श्रवेद्नगी की यावेल् को प्राना को कार्य्य के कपर ठहरा दिया पर दानियोल् स्राप राजा के दरवार में रहा करता पा॥

३ न्यू अद्नेस्सर् राजा ने सेने की एक मूरत वनवाई जिस

की जवाई साठ हाय श्रीर चैं। हाई क्र हाथ की घी थ्रीर उस ने उर्स की वाबेल् के प्रान्त में के दूरा नाम मैदान में खड़ा कराया॥ २। तब नव्रकद्-नेस्सर् राजा ने पाधिपतियों द्यांकिमा गवर्नरा जनी राजाचिया न्यायियां शास्त्रियां श्रादि प्रान्त प्रान्त के उद्य श्राधिकारियों की युसवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में की उस ने खडी कराई घी वारं ॥ ३ । तब बाधिपति हाकिम ग्रवर्नर खल् खजांची न्यायी शास्त्री खादि प्रान्त प्रान्त के सारे श्राधिकारी महूकद्नेस्सर् राजा की खडी कराई छुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिये एक हु दुर कीर उस मूरत को साम्पने खढे दुए॥ ४। तव ठठोरिये ने जंचे शब्द से पुकारको कदा है देश देश थीर जाति जाति की लेगो। खेर भिन्न भिन्न भाषा वोलनेहारे। तुम की यह ब्राचा सुनाई जाती है कि, ५। जिस समय तुम नर्रांग्रो वांसुली वीया सारंगी वितार पूर्गी प्रादि सद प्रकार के बानों का र्यंब्द सुने। उसी उमय ग्रिस्के नव्रक्षद्नेस्सर् राजा की खड़ी कराई हुई सेाने की मूरत की दण्डवत करे। । दी और नी की के गिरकी दगडवत न करे से। उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे की घीच में हाल दिया जाएगा ॥ ७ । इस कारण उस समय ङ्याै ही सब जाति के लोगी की नरसिंगे बांसुली बीखा सारंगी सितार आदि सब प्रकार की वाजों का गव्द सुन पड़ा त्यों ही देश देश कीर ं (१) चून में भुरमुरा। (२) चून में विनाशी मनुष्यों के यत्र है। जाति जाति की लेशी। श्रीर भिन्न भिन्न भाषा श्रीलने-

नेस्सर् राजा ने खड़ी कराई भी दग्डवत किई॥ ८। उस समय काई एक कास्दी पुरुष राजा की पास गये और यह कहकर यहूदिया को सुग्रली खाई कि, ९। वे नवू अस्नेस्सर् राजा से अन्दने लगे दे राजा तू सदा लें जोता रहे। १०। चे राजा तूने ती यद शाचा दिई है कि ना ना मनुष्य नरियो बांसुली योगा सारंगी सितार पूर्ती यादि सब प्रकार के बानों का यव्द एने में शिरके उस मेने की मूरत की दग्डवत करें॥ १९। ग्रींर की कीई गिरके देगडवत न करे का घघकते दुए महेके वीच में डाल दिया जारमा॥ १२। सुन भद्रक् मेशक् श्रीर खबेद्नगी। नाम कुछ यहूदी पुरुष है जिन्हें तू ने वावेल् के प्रान्त के कार्य्य के जपर ठइराया है उने पुरुषा ने हे राजा तेरी खाचा की कुछ चिन्ता नहीं किई वे तेरे देवता की उपायना नहीं करते थीर जी दोने की सूरत तू ने खड़ो कराई दै उस की दरहवा नहीं करते॥ १३। सय नवूकाद्नेस्सर् ने रे।य कीर जलजलाइट में क्षाकर भाषा दिसे कि ग्रहक् मेशक् कीर श्रवेद्नगी। की लाग्री तब वे पुरुष राजा के साम्दने दाजिर किये गये॥ १८। नह्युक्तद्नेस्सर् ने उन से पूका से भद्रक् मेशक् थीर श्रवेद्नगा तुम लेगा की मेरे देवता की उपासना नहीं करते खार मेरी खड़ी कराई हुई चीने की मूरत की दग्रहम्रत नहीं करते क्या तुम जान क्रुमकार ऐसा करते हो ॥ १५ । यदि सुम अभी तैयार हो कि जब नरिसो बांसुली बीखा सारंगी चितार पूंगी प्रादि सब प्रकार के वाजी का शब्द सुना उसी क्षण गिरको मेरी खनवाई पुर्व मूरत की दग्डवत् करे। तो बचे।गे ग्रीर यदि तुम दग्डवत् न करे। ते। इसी घडी घधकते हुए मट्टे के बीच में डाले जास्रोगे फिर ऐसा कीन देवता है जा तुम को मेरे हाथ से हुड़ा. सके॥ १६। शत्रक् मेशक् सार प्रविद्नगोा ने राजा से कछा है नव्यूकद्नेस्सर् इस विषय में तुकी उत्तर देने का इसे कुछ प्रयोक्तन नदीं कान पहला॥ १७। घमारा परमेश्वर विस की इस चपासना करते हैं यदि ऐता हा ता हम की उस धधकते हुए भट्ठे से हुड़ा सकता है वरन दे राजा

हारों ने गिरको उस साने की मूरत की जो नवूकद्नवद हमें तेरे हाथ से भी हुड़ा सकता है॥ १८। भीर ना दे। दे। दे। पर दे राजा तुमी विदित धा कि दम लेगा तेरे देवता की उपासना न करेंगे थीर न तेरी खड़ी कराई हुई सेाने की मूरत की दगडवत करेंगे॥ १९। तय नव्यक्रद्नेस्धर् जल उठा थीर उस के चेटरे का रंग ठंग शहक् मेशक् पीर खर्वेद्नगो को खोर यदल गया तय उस ने श्राद्या दिई कि मट्टे के। रीति से सातगुरण प्रधिक धधका दे। । २०। फिर खपनी सेना में के कई एक दलवान पुरुषा के। उस ने प्राचा दिई कि ग्रद्रक् मेशक् ग्रीर षवेद्नगो। के। याधकर उस धधकते पुर सट्टे में डाल दे। । २१। तय वे पुरुष ग्रवने मोहो। ग्रंगरखें। यागे। कीर क्षार वस्त्रा संदित वाधकर उस घधकते हुए भट्टे में डाल दिये गये॥ २२। घर भट्टा ते। राजा की हुक आजा देनि के कारण जत्यना धधकाया गया चा इस कारण जिन पुचिंग ने शहक् मेशक् श्रीर श्रवेद्नगो। की उठाया से। श्राम की सांच हो से बल मरे ॥ ३३ । श्रीर उसी घधकते हुए भट्टे के बीच शहक मेशक श्रीर श्रवेद-नगो। ये तीनों पुरुष यंधे हुए गिर पड़े ॥ २८ । तब नवूजद्नेस्सर् राबा अवंभित हुया थार घवराकर उठ खड़ा हुआ श्रीर अपने मंत्रियों से पूछने लगा क्या दम ने चस यांगको योच तीन ही पुरुष यंधे हुए नदी उलवापे उन्दों ने राजा की उत्तर दिया दां राजा सच द्यात है। २५। फिर उस ने कहा श्रव क्या देखता हू कि चार पुरुष आजा के बीच खुले दुर टहल रदे हैं थीर उन को कुछ भी द्वानि नहीं भासती बीर वै। श्रे पुरुष का स्वरूप किसी ईश्वर के पुत्र का सा है। २६। फिर नवू बद्नेस्हर् उम धधकते दुए महे के द्वार के पास जाकर करने लगा है शद्रक् मेशक् थीर खबेद्नगा है परमप्रधान परमेश्वर के दासे। निकल्कर यहां आश्री यह सुनकर भद्रक् मेशक् श्रीर श्रवेदनगी श्राग के छीच चे निकल श्राये॥ २०। जय श्रोधपति दाकिम गवर्नर थीर राजा के मित्रियों ने की एक हुँ हुए घे उन पुरुषों की ग्रीर देखा तब क्या पाया कि इन की देश में आग का कुछ हुवाव नहीं श्रीर न इन के सिर का स्क वाल मी भुलसान इन के माले कुछ विगारे न इन में जलने की ग्रंध सुक्र पाई जाती है।। २८।

ष्रवेदनेशो को परमेश्वर जिस ने ष्रपनो दूत भेजकर श्रवने इन दासें की इम लिये बचाया कि इन्हे। ने राजा की बाजा न मानकर रुसी पर भरीसा रक्ता वरन यह साचकर व्यपना घरीर भी स्वर्पण किया कि इस अपने परमेश्यर की छोड़ किसी देवता की उपासना वा दख्डवत न करेरी ॥ २९ । से में यह स्राचा देता हू कि देश देश श्रीर चाति जाति के लेगो। ग्रीर भिन्न भिन्न भाषा वालने-ष्टारीं में से की की ई भड़क् मेशज़् ख़ीर ख़बेद्नगी के परमेश्वर की कुछ निन्दा करे से ट्कर्ड टुकरे किया जाए श्रीर उस का घर घूरा बनाया जाए क्योकि ऐसा कोई श्रीर देवता नहीं की इस बीति में बचा सकी ॥ ३०। तब राजा ने वाबेल् की प्रान्त में घड़क् मेग्रक् सीर ग्रयेद्नगी। का पद यठाया।

है प्र देश के श्रीर जाति जाति के लेशा श्रीर भिन्न भिन्न भाषा धीलनेहारे जिसने मारी पृषिषी पर रक्षते है उन सभी से नव्रक्षद्नेस्सर् राखा का यह यवन हुआ कि तुम्हारा कुछल दोम बढ़े॥ दिं॥ १३। में ने प्रलंग पर दर्शन पाते समय व्या २। मुक्त की प्रच्छा लगा कि परमप्रधान परमेश्वर ने मुक्ते का का चिन्द थीर चमस्कार दिखाये हैं उन को प्रगट करं॥ ३। उस के दिखाये हुए चिन्द क्या धी बढ़े थै।र उस की चमत्कारी में बचा धी बडी शक्ति प्रगट दोती है उस का राज्य तो सदा का ग्रीर चस क्री प्रमुता पीकी से पीकी ली यनी रहती है ॥

8। मै नयुक्तद्नेस्सर् खपने भवन में जिस में रहसा चा चैन से खार प्रसृद्धित रहता चा॥ ५। में ने ऐसा स्वप्न देखा जिस के कारण में हर गया स्नीर पलंग पर पर पर वह को विचार मेरे मन में आपे श्रीर जा बात में ने देखी उन के कारण में घवरा गया ॥ ६। से में ने याचा दिई कि बावेल् के मब परिस्त मेरे स्यप्न का फल मुक्ते यताने के लिये मेरे साम्छने दाजिर किये जाएं। । तय ज्योतियो तत्री अस्वी कीर छै।र द्यानहार द्यतानेहारे भीतर खाये खीर में ले।ग्रा के घचन से निकली खीर उस की यह मनसा ने उन की श्रापना स्यप्न यताया पर ये उस का फल दि कि की की ते हैं से जान लें कि परमप्रधान न यता सके ॥ ८ । निदान दानिय्येल् मेरे सन्मुख परमेग्रवर मनुष्यों के राज्य मे प्रमुता करता स्नीर सस

नस्कद्नेरसर् कदने लगा धन्य दे शद्रक् मेशक् श्रीर । श्राया जिस का नाम मेरे देखता के नाम के कारण वेल्तग्रस्य स्वला गया था श्रीर जिस में पवित्र र्देश्वरीं का यात्मा रहता है थीर मै ने उस की श्रपना स्वप्न यह कहकर बता दिया कि, ९। ह वेल्तशस्सर् तू ते। सव ज्योतिपियों का प्रधान है मै जानता हू कि तुम में पवित्र ईश्वरी का खात्मा रहता है श्रीर तू किसी भेद के कारण नही घवराता ये। जे। स्वयु में ने देखा है उसे फल समेत मुभी वताकर समभा दे॥ १०। पर्लंग पर की दर्शन में ने पाया से। यह है अर्थात् में ने क्या देखा कि पृणिकी के बीचे।बीच एक वृत्तं लगा है जिस की जंचाई वही है ॥ १९ । घर वृत्त वर् वर्कर द्रुठ है। गया चस की जंबाई स्वर्ग नें पहुची श्रीर वह सारी पृष्यियी की छोर सा देख पड़ता है। १२। उस की पते सुन्दर हैं खीर उस में फल बहुत है यहा ला कि उस से सभी के लिये भे जन हैं उस की नीचे मैदान के सब पशुखी की काया मिलती है खीर चस की डालिया में सब प्राकाश की चिडियाएं यसेरा करती हैं और सारे प्राची उस से प्राहार पाते देखा कि एक पवित्र परस्था स्वर्ग से उत्तर स्नाया ॥ 98। इस ने जन्ने शब्द से पुकारको यद कहा कि युव्त की काट हाले। उस की हालिया की हांट दे। उस की पती भाड़ दी और उस की फल छितरा डाला पण उस के नीचे से घट जाएं थीर चिद्धियाएं उस की डालियों पर से उड़ जाएं॥ १५। तीभी उस के ठूठ की जड़ समेत भूमि में होड़ी थ्रीर उस की लेडि थ्रीर पीतल के वन्धन से बांधकर मैदान की हरी घार के बीच रहने दें। बह ब्राकाश की ब्रोस से भींगा करे थीर भूमि की घास साने में मैदान के पशुस्री के स्था भागी देश । १६ । उस का मन वदले और मनुष्य कान रहे पशु ही का सांबन बार थीर सात काल उस पर बीतने पाएँ॥ १९। यद नियम पद्दक्षों के निर्णय से शौर यह बात पवित्र

को जिसे चाहे उसे दे देता है श्रीर सब उस पर नोच से नीच मनुष्य भी ठहरा देता है। १८। मुक्त नवू कद्नेस्सर् राजा ने यही स्वप्न देखा से। हे वेल्त-ग्रस्सर् तू इस का फल वता क्योंकि मेरे राज्य में श्रीर कोई परिद्धत तो इस का फल मुक्ते समका नहीं सकता पर तुक्त मे जी पवित्र ईश्वरीं का श्रात्मा रहता है इस से तू उसे समका सकता है।

१९। तब दानिय्येल् जिस का नाम वेल्तशस्सर् भी था से घडी भर घवराता रहा थीर से चते सेाचते व्याक्तल है। गया। राजा कहने लगा है बेल्तग्रस्सर् इस स्वप्न सेवा इस के फल से तू व्याकुल मत हो। बेल्तशस्यर् ने कहा हे मेरे प्रमु यह स्वप्न तेरे वैरियों पर और इस का सर्थ तेरे दें विदेश पर फले॥ २०। जिस वृद्ध को तूने देखा जी बढ़ा क्रीर हुळ घे। गया क्रीर उस की कवाई। स्वर्ग ले। पहुची ब्रह पृथि ब्री भर पर देख पड़ा, २०। उस की पते मुन्दर कीर फल बहुत घे उस में सभी की लिये भेाजन या उस के नीचे मैदान के सब पशु रहते थे छीर उस की डालियों में आकाश की चिडियाएं विषेरा करती थी॥ >२। हे राजा उस का वर्ष तू ही है तू ती बढ़ा स्रीर सामर्थी हा गया तेरी महिमा बढ़ी श्रीर स्वर्ग लें। पहुच गई खेर तेरी प्रभुता पृचिवी की छोर सी फैली है। २३। श्रीर देराजा तूने जे। रक पवित्र पहरुर को स्वर्ग से उत्तरते खीर यद कहते देखा कि वृत्त की काट हाली थीर उस का नाथ करें। तीर्मा चस के ठूठ की बाद समेत मूमि में क्रोडो श्रीर चस की लेडि श्रीर पीतल के बन्धन से बांधकार मैदान की इरी घास को बीच रहने दे। बह स्राकाश की स्रोस से भींगा करे थै। र उस की मैदान को पशुश्री के सग्र ही माग्र मिले श्रीर जब सो सात काल उस पर बीत न चुकी तब ली उस र्की रेसी ही दशा रहे॥ २४। देराचा दस का फल क्षे। यरमप्रधान ने ठाना है कि राजा पर घटे से। यह है कि, २५,। तू मनुष्या के बीच से निकाला जाएगा भीर मैदान के पशुक्षी के सग रहेगा श्रीर ् वैला की नाई घास चरेगा स्रोर साकाश की स्रोस ये भींगा करेज़ार खीर सात काल तुम पर खीतेगे

जब लो कि तू न जान ले कि मनुत्यों के राज्य में परमप्रधान हो प्रमुता करता श्रीर उस को जिसे चाहे उसे दे देता है ॥ २६ । श्रीर उस कृत के ठूंठ को जड़ समेत होड़ने की श्राचा जो हुई इस का फरा यह है कि तेरा राज्य तेरे लिये बना रहेगा श्रीर जब तू जान ले कि जात का प्रमु स्वर्ग हो में है' तब से तू किर राज्य करने पाएगा ॥ २० । इस कारण हे राजा मेरी यह सम्मति तुमे मानने के योग्य जान पड़े कि तू पाप होडकर धर्म करने लगे श्रीर श्रधम्म होडकर दीन होने पर दया करने लगे क्या जानिये ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे ॥

२८। यह सब कुछ नव्यकद्नेस्सर् राजा पर घट गया ॥ २९ । वारह मदीने के श्रीते पर वह वाबेल् के राजभवन की इत पर टहल,रद्दा था॥ ३०। तव वद करने लगा क्या यर बहा वाबेल् नदी है जिसे मै ही ने यापने वल थीर सामर्थ्य से राजानियास द्याने को अपने प्रताप की घडाई के लिये घसाया है। ३९। यह वसन रासाकी मुद से निकलने न पाया कि यह आकाणवासी हुई कि हे राजा नवूकद्नेस्सर् तेरे विषय खाचा निकलती है राज्य तेरे हाथ से छूट गया ॥ ३२ । श्रीर तू मनुष्ये। स्ने बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुश्री के सम रहेमा श्रीर वैलें की नाई घास चरेगा श्रीर सात काल तुभा पर बीतेंग्री जब लेंकि तू जान न ले कि परमप्रधान मनुष्यें के राज्य में प्रभुता करता ग्रीर उस की जिसे चारे उसे दे देता हैं। ३३। उसी घड़ी यद वचन नवू ऋद्नेस्सर् के विषय में पूरा हुआ अर्थात् वह मनुष्ये। में से निकाला गया थ्रीर वैसे की नाई घास चरने लगा थ्रीर उस की देव श्राकाण की श्रीस से भीगती घो यहालों कि उस के बाल उकाब प्राथियों के परेंक थ्रीर उस को नाखून चिङ्गियास्री को चंगुला के समान बढ़ गये॥ ३४। उन दिनी को बीते पर मुक्त नवू कद्-नेस्सर्ने श्रवनी खांखें स्त्रां की खेर उठाई और

<sup>(</sup>१) मूल नें, कि स्वर्ग प्रमुता करता है।

मेरी ख़िंद्ध फिर ज्यों की त्यों दे। गई तब में ने की स्तृति कर रहे थे कि, ५ । उसी घटी मनुष्य के परमप्रधान की धन्य कहा थै।र जी सदा ली जीता रहता है उस की स्तृति खैार महिमा यह कहकर करने लगा कि उस की प्रभुता सदा की है खीर उस का राज्य पीड़ी से पीडी ला घना रत्नेदारा है॥ इध । जीर पृथिवी के सारे रहनेदारे उस को साम्पने तुच्छ शिने जाते है ज़ीर वह स्वर्ग की चेना शिर पृचिवी को रहनेहारीं की घीच अपनी शी इच्छा की अनुशार कास करता है थीर कीई उस की रीककर उस से नहीं कए सकता कि तू ने यह क्या किया है ॥ ३६। उसी समय मेरी युद्धि फिर ज्या की त्यां दी गई छीर मेरे राज्य की मधिमा के लिये मेरा प्रताप खीर भी मुक्त में फिर या गर्इ थीर मेरे मन्नी भार थार प्रधान लाग सुभा से भेट, करने की पाने लगे थीर मै अपने राज्य में स्थिर हो गया थीर मेरी विजय यहाई द्वाने लगी ॥ ३० । द्या यह में नव्यस्त्रेस्सर् स्वर्ग के राखा की सराएता थीर उस की म्तुति श्रीर महिमा करता हू क्योंकि उस के सब काम सब्वे थीर उस के सब व्यवदार न्याय के हैं बीर हो। लेगा गर्स्व से चलते हैं उन की यह नीचा कर सकता है ।

प् चेल्शस्सर् नाम राज्ञा ने श्रपने एकार प्रधानी के लिये छड़ी जैव-नार किई थीर उन एकार लेगी के साम्दरे दाखमधु पिया॥ २। दाखमधु पीते पीते वेल्-श्रसर् ने स्राज्ञा दिई कि सेने चादी के जा पात्र मेरे पिता नयूकद्नेस्छर् ने यदणलेस् के मन्दिर में से निकाले थे में ले आया कि राजा अपने प्रधानी श्रीर रानियों श्रीर रखेलियों समत उन से पीए ॥ इ। तय हो। सेनि के पात्र यस्थलेम् मे परमेश्वर के मधन को मन्दिर में में निकाले गये थे से। लाये गये थीर राजा अपने प्रधानीं खीर रानिया ग्रीर रखेलियां समेत उन से पीने लगा॥ ४। वे दारामधु पी गीकर माने चांडी पीतल लाएे काठ थार पत्थर के देवताचा

दाय की की कई अगुलिया निकलकर दीवट के साम्बने राजमन्दिर की भीत के घूने पर कुछ लिखने लगीं ग्रीर दाय का जा भाग लिख रहा घा है। राज्ञाको देख पदा॥ ६ । उसे देखकर राजाकी श्रीदत हा गई श्रीर यह शाचते शाचते घवरा गया श्रीर उस की कांट के जाड़ ठीले ही गये श्रीर कापते कावते उस के घुटने एक दूसरे से लगने लगे ॥ ७ । तब राका ने कवे शब्द से पुकारके तन्त्रियों कस्दियों स्नार थीर द्यानदार बतानेदारी की दाखिर कराने की खाजा दिई। जब वायेल् के पंग्डित पास श्रापे तब राजा उन से कएने लगा जो कोई वह लिखा हुया वांचे थार उस का ग्रर्थ मुक्ते समकार उसे बेलनी रंग का यस्य श्रीर उस को गले में सोने का क्राया पंदिनाया **बाण्गा थैं।र मेरे राज्य में तीसरा बहो प्रभुता** करेगा ॥ ८। तय राजा के सब प्रविहत लेगा भीतर ती खाये पर इस तिखे दूर की दांच न सकी ग्रीर न राजा की उन्ह का वर्षमभा सके॥ १। इस पर घेल्यस्सर् राजा निषठ घटारा गया थै।र उस की पीदत दे। गई थीर उस के प्रधान भी बद्दत व्याकुल एए॥ १०। राजा खीर प्रधाना के वचनों का दाल मुनकर रानी जेवनार के घर में प्राई शैर कदने लगी देराला तूयुगयुग जीता रदेमन में न घबरा थीर न तेरी श्रीचत है। ॥ १९ । क्योंकि तेरे राज्य में दानिष्णेल् एक पुरुष धै जिस का नाम तेरे पिता ने घेल्तशस्सर् रक्खा था उस में प्रवित्र ईश्वरी का स्नारमा रदता है ग्रीर उस राखा के दिने। मे प्रकाश प्रवीयता थीर देश्वरे। के तुल्य वृद्धि उस मे पाई गई ग्रीर है राजा तेरा पिता थे। राजा था उस ने उस की सब ज्योतिषिषीं तन्त्रिषे कम्दियों ग्रीर ग्रीर दीनदार व्यताने हारों का प्रधान उत्तराया था॥ १२। क्यों कि उस में उत्तम शात्मा ज्ञान श्रीर प्रयोगता श्रीर स्वप्ने का फल यताने थीर परीसिया खालने थीर संदेश दूर करने की शक्ति पाई गई। से ब्रव दानियेंत् युलाया जार श्रीर चट हर का अर्थ वतासा।।

१३। तत्र दानिय्येल् राजा के साम्दने भीतर युलाया गया । राजा दानिय्येल् वे पूछने समा कि

<sup>(</sup>१) मूल में उस का दाय गारके।

क्या तू वही दानिय्येल् है जो मेरे पिता नवूकर्नेसर् राजा के यहूदा देश से लाये हुए यहूदी बंधुओं मे से है। पर भी ने तो तेरे विषय में सुना है कि ईश्र्वरीं का प्रात्मा तुमा में रहता है और प्रकाश प्रयोगता थीर उत्तम बुद्धि तुम मे पाई जाती है। १५। से प्राभी प्रशिष्टत स्रीर तंत्री लोग मेरे साम्दने इस लिये लाये गये घे कि घट लिखा हुआ। वांचे थीर उस का बर्ष मुक्ते वतारं श्रीर वे ते। उस वात का यार्थ न समका सके ॥ ९६ । यर में ने तेरे विषय मे सुना दै कि दानियोल् भेद खेल सकता श्रीर सन्देष्ट दूर कर सकता है सा अब यदि तू उस लिखे हुर को वाच सके शीर उस का सर्थ भी मुक्ते समका संक्षेता तुक्षे चैंबनी रगका वस्त्र खीर तेर गले मे सेाने का कंठा पाँदनाया जाएगा ग्रीर राज्य मे तीसरा तू दी प्रमुता करेगा ॥ १०। दानियोल् ने राजा से क्षेष्ठा ग्रापने दान ग्रापने ही पास रख थै।र की बदला तू देने चाहता है से दूसरे की दे में घट लिखी हुई बात राजा की पठ युनाकगा खीर उस का अर्थ मो तुमे समभाज्या ॥ १८। हे राजा परमप्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नव्यकद्नेस्सर् की राज्य वहाई प्रतिष्ठा थीर प्रताप दिया था॥ १९। खीर उस वहाई के कारण जा उस ने उस की दिई थी देश देश थीर जाति जाति के सब लेगा थीर भिन्न भिन्न भाषा ब्रालनेहारे उस के साम्हने कापते ग्रीर भरभराते भ्रे जिस की वह बाहता उसे वह घात कराता था धीर बिस की बद चाहता उसे बद जीता रखता था जिस की यह चाहता उसे घट कचा पद देता या थार जिस की वह चाहता उसे वह शिरा देता था। २०। निदान जब उस का मन फूल उठा श्रीर चस का आत्मा कठार हा गया यहा लें कि वह यमिमान करने लगा तब वह अपने राजिसहासन पर से सतारा गया थीर उस की प्रतिष्ठा भंग किई गर्भ, २९। थ्रीर वह मनुष्या में से निकाला गया थीर उस का मन पशुकी का वा थीर उस का निवास यनैले गददीं के यीच हा गया वह वैला की नाई घास चरता थार उस का शरीर आकाश की ग्रास में भींगा करता था जब सो कि उस ने जान न लिया

कि परमप्रधान परमेश्वर मनुष्या के राज्य में प्रभुता करता श्रीर किसे चाहता उसी की उस पर श्रीधकारी उद्दराता है ॥ २२ । तीभी हे बेल्यस्वर् तू जे। उस का पुत्र है यद्यीप यह सब कुछ जानता या तीभी तेरा मन नम् न दुष्या ॥ २३ । घरन तू ने स्वर्ग के प्रमु के विरुद्ध विर्वेष्ठा उस के भवन के पात्र मंगाकर ष्रपने साम्हने धरवा लिये श्रीर श्रपने प्रधाना श्रीर रानिया थ्रीर रखेलियां समेत तूने उन से दाखमधू विया थीर चादी सेाने पीतल लाहे काठ थीर पत्थर के देवता की न देखते न सुनते न कुछ जानते दै उन की ती स्तृति किई परन्तु परमेश्वर जिस के हाथ में तेरा प्राग है थीर विसन्ने वश में तेरा सव चलना फिरना है उस का चनाम तू ने नहीं किया ॥ २४। तब दी यद- दाघ का एक भाग उसी की ग्रीर से प्रशाट किया गया श्रीर वे शब्द लिखे गये ॥ ३५। थीर जो शब्द लिखे राये से ये हैं अर्थात् मने भने तकेल्' जपर्शेन्'॥ २६। इस वाका का यार्थ यह है मने परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन शिनकर उस का फन्त कर दिया है।। २०। तकील् तूमाना सुलामे तीला गया थार इलका जचा है। ३८। परेस् तरा राज्य बाटकर मादिया श्रीर फार्रास्यें की दिया गया है। २९। तव वेल्थस्सर् ने ग्राज्ञा दिई ग्रीर दानिय्येल् को वैजनी रंग का वस्त्र ग्रीर उस के गले में सोने का कंठा परिनाया गया श्रीर उठे।रिये ने उस के विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियोल् ही प्रभुता करेगा ॥ ३०। उसी रात की कर्दिया का राजा वेल्थस्यर् मार डाला गया ॥ ३९। श्रीर दारा मादी जो कोई बासठ बरस का या राजगड़ी पर विराजने लगा ॥

कि ज्यारा को यह मात्रा कि ज्यपने राज्य के जगर एक चै। बीच ऐसे अधिपति ठहराएं को सारे राज्य में श्राधिकार रवस्ते॥ २। श्रीर उन के रूपर उस ने तीन प्रध्यक्ष जिन में से दानियोल् एक था इस लिये। ठहराये कि बे उन

<sup>(</sup>१) प्रार्थात् गिमा। (२) प्रार्थात् तीला। (३) प्रार्थात् चीन बाटते है। (४) प्रार्थात् चाट दिया।

व्यधिपतिथीं से लेखा लिया करें थै।र इस रीति राजा | लगे हे राजा क्या तू ने ऐसी मनाई। के लिये दस्त-की क्रुक द्वानि न दीने पाए॥ ३। जब यद देखा गणा कि दानियोल् में उत्तम श्रात्मा गईता है तब चस को उन अध्यक्तें शीर अधियतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली यरन राजा यह भी सेाचता या कि चस की। सारे राज्य के कपर ठप्टराक्ता। ॥ ॥ तय षध्यक्ष थ्रीर पाधिपति टानिय्येल् के विषद्व राज-कार्य के विषय गीं ठूंडने लगे पर यद जी विश्वास-योग्य या श्रीर उस की काम मे कोई मुल बा दे।प न निकला से। ये ऐसी कोई गैं। वा देश न पा सके ॥ ॥। तब वे लोग कप्टने लगे इस उस दानि-यों ल्को परमेश्वर की व्यवस्था की होत्ह सीर किसी विषय में उस के विक्ट को ई गींन पा सकीगे n ६। से। वे व्यध्यव स्रोर व्यक्षिपति राजा से पास चतायली से थाये सीर उस से कदा है राजा दारा तु युगयुग जीता रहे। १०। राज्य के सारे व्यध्यक्षे। ने धीर द्वाकिमां खधिपतियों न्यायिया सीर ग्रधरनरी ने भी खाषम में संमति किई है कि राखा ऐसी खाचा दे थीर ऐसी मदात मनाशी करे कि तीस दिन ली तो कोई देराको तुभे छे। उक्ति धीर मनुष्य से या देवता से विनती करें से सिंग के गड़ियं में हास दिया चार ॥ ८। सा श्रव हे राजा रेसी मनाधी कर दे थीर इस पत्र पर दस्तयत कर विन से यए वारा माहिया स्नार फारसिया की सटरा व्यवस्था के प्रतुसार प्रदस्र बदस न हो॥ १। तब दारा राजा ने उस मनाष्ट्री के लिये पत्र पर दस्तखत किया। ९०। चय दानिय्येल् की मालूम हुन्ना कि उस पत्र पर दस्तखत किया गया दे तब अपने घर में गया क्रिय की उपरे। ठी के। ठरी की खिड़ किया यद्य जेस् के माम्दने सुनी रक्ष्ती घीं थीर खपनी पहिनी रीति के श्रनुसार जैसा घड़ दिन में तीन घार खपने परसे-ज्यर के साम्दने घुटने टेककर प्रार्थना ग्रीर धन्य-वाद करता था वैंचा ही तव भी करता रहा॥ १९। थे। उन पुरुषों ने उतायकी वे स्नाकर टानिग्येल् की श्रपने परमेश्यर के मास्टने विनती करते थीर गिड-गिराते प्रुण पाया॥ १२। तव वे राखा के पास चाकर उस की मनाद्दी के विषय में उस से कदने<sup>।</sup>

यत नहीं किया कि तीस दिन' तो की को ई मुक्ते क्रोड किसी मनुष्य या देवता से विनती करे से विदों के गड्दें में डाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया द्वां मादियां श्रीर फारिययां की श्रटल व्यवस्था के अनुसार यद बात स्थिर है॥ १३। तब उन्हों ने राजा से कदा यहूदी वधुयों में से जे। दानियोल् दै उस ने दे राजान ता तेरी स्नार कुछ ध्यान दियान तेरे दस्तखत किये दुर मनाही के पत्र की छोर। बद्द दिन में तीन बार विनती किया करता है ॥ १८ । यह बचन सुनकर राका बहुत हदास पुना खीर दानिय्येल् के घंचाने के उपाय साचने लगा थीर मूर्य्य के अस्त दोने ली उस के बचाने का यव करता रहा ॥ १५ । तब वे पुत्रप राज़ा के पास उतावली से थाकर करने लगे से राजा यद जान रख कि मादियों और फारसियों से यद व्यवस्था है कि बो हो। मनाही या खाचा राखा ठहराए से नही यदल सकती । १६। तब राजा ने प्राज्ञा दिई ग्रीर दानिष्येन् साकर सिद्दें के ग्रह्दे में हाल दिया गया। उस समय राखा ने दानिय्येल् से कदा तेरा परमे-ज्वर जिस की तू नित्य उपासना करता है से ई तुके वचाग्गा ॥ १० । तव एक पत्थर लाकर उस गाउँ के मुद्द परस्का गया धीर राजाने उस पर श्रपनी खंगूठो से थोर खपने प्रधाने की खगू िठयें से क्राप दिई कि दानियोल् के विषय में फुँक वदलने न पाग ॥ १८ । तय राजा अपने मन्दिर में चला गया थीर उस रात की विना भी जन विताया थी। न उस के पास सुख विलास की कोई वस्तु पहुचाई गई थीर न नींद उम की कुछ भी खाई॥ १९ । भार की पद फटते राजा चठा और सिटों के ग्रन्ड की ग्रोर पुर्ती करके चला॥ २०। जब राजा ग्रह दे के निकट श्राया तब भोकभरी वागी से चिल्लाने लगा और दानिष्येल् से करने समा है दानिष्येल् हे जीवते परमेण्टर के दास क्या तेरा परमेण्टर जिस की तू नित्य उपायना करता है तुमी विहों से बचा सका है॥ २९। तय दानियोल् ने राजा से कद्दा दे राजा तू युगयुग जीता रधे ॥ २२ । सेरे परमेश्वर ने अपना

दूत भेजकर सिंदी के मुद्द की ऐसा बन्द कर रक्का है कि उन्दों ने मेरी कुछ भी हानि नहीं कि द दस का कारण यह है कि मैं उस के साम्हने निर्देश याया गया श्रीर है राजा तेरी भी मैं ने कुछ हानि नहीं कि है। २३। तब राजा ने दानिय्येल के विषय में बहुत आनंन्दित होकर उस की गड़ है में से निकालने की आजा दिई। से दानिय्येल गड़ है में से निकाला गया श्रीर उस में हानि का कोई चिन्द पाया न गया इस कारण कि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। २४। श्रीर राजा ने आजा दिई तब जिन पुरुषे। ने दानिय्येल की दुगलों समेर लाकर सिंदों के गड़ है में हाल दिये गये श्रीर वे गड़ है की पेंदी लें न पहुचे कि सिंदों ने उन की कापकर सब हिंद्यों समेत उन की चवा हाला।

३५। तय दारा राजा ने सारी पृषिको के रहनेदार देश देश श्रीर जाति जाति के सब लेगो। श्रीर
भिन्न भिन्न भाषा खोलनेदारी के पास यद लिखा कि
तुम्दारा बहुत कुशल दे। ॥ ३६। मे यद खाजा देता
दू कि जद्दां जद्दां मेरे राज्य का अधिकार है बद्दां
वहा के लेगा दानिय्येल् के परमेश्वर के सम्मुख
कांपते श्रीर परघराते रहे क्योंकि जीवता श्रीर पुरायुग ठटरनेद्दारा परमेश्वर वही है श्रीर उस का राज्य
श्रावनाशों श्रीर उस को प्रमुता सद्दा किर रहेगी ॥
३०। जिस ने दानिय्येल् की सिंदी से बचाया है से
वयाने श्रीर कुद्दानेद्दारा श्रीर स्वर्ग में श्रीर पृष्टियो
पर चिन्दा श्रीर चमत्कारी का करनेद्दारा उद्दरा
है ॥ ३८। श्रीर दानिय्येल् दारा श्रीर कुद्दु फारसी
दोनों के राज्य के दिनों में भाग्यवान रद्दा ॥

9. बिल् के राका बेल्शस्यर् के पाँचले बरम में वानियोल् ने पलंग पर स्त्राप्त देखा थी हो एस ने बह स्त्राप्त लिखा छी।र बातों का सार्मी वर्णन किया॥ २। दानियोल् ने यह कहा कि में ने रात का यह स्त्रप्त देखा कि महासागर पर चीमुखी बयार चलने लगी॥ ३। तब समुद्र में से चार बड़े छंडे जन्तु जो एक दूसरे से

मिन चे निकल आये॥ । पश्चित सन्तु सिंह के समान या शीर उस के उकाब के से पख ये शीर मेरे देखते देखते उस के पंखों के पर ने जे गये सीर बाद मामि पर से उठाकार मनुष्य की नाई पांधीं की वल खेडा किया गया थीर उस की मनुष्य का घुदय दिया गया ॥ ५ । फिर मे ने एक कीर जन्त टेखा क्षेत्र रोच्छ के समान था श्रीर एक पांचर के खल उठा हुन्ना था भीर उस के मुद्द में दौता की बीच तीन पसली घीं श्रीर लेगा उस से कह रहे घे कि उठकर बहुत मास खा ॥ ई। इस के पीके में ने द्राप्ट किई थीर देखा कि चीते के समान एक बीर जन्तु है जिस को घोठ पर पत्ती के से खार पंख है थ्रीर इस जन्तुको चार सिर हैं थ्रीर इस की प्राधि-कार दिया गया॥ ७। फिर इस की पीछे में ने स्वप्न मे द्रिप्र किई थीर देखा कि वीचा एक चन्तु भर्य-कर थार दरावना थार बहुत सामर्थी है थार उस के लेके के वहे वहें दांत हैं यह सब कुठ सा हालता थीर दूर चूर करता थीर का बच जाता है रसे पैरें। से रैंदिता है श्रीर वह पहिले सब बन्तुओं से मिन है थीर उस की दस सीता है ॥ ८। में उन सींगी की ध्यान से देख रहा था ती क्या देखा कि उन के बीच एक थ्रीर क्रोटा सा सींग्रा निकला थ्रीर इस के वल से उन पहिले सीगों में से तीन उखाड़े गये फिर में ने क्या देखा कि इस सीग में मनुष्य की सी आखे थीर वहा बाल बालनेशारा मुह भी है। ए। में ने देखते देखते अन्त में क्या देखा कि सिंहासन रक्षे गये श्रीर कोई खात प्राचीन विराज-भान हुआ जिस का घस्त्र हिम सा सकता श्रीर सिर के वाल निर्मल कन के सरीखे हैं उस का सिंहासन अरिनमय ग्रीर इस के पहिये धाधकती हुई आग के देख पडते हैं॥ १०। उस पाचीन के यन्तुख में आगकी धारा निकलकर खद्द रही दै फिर दजारें इजार लाग उस की संवा टहल कर रहे हैं थीर लाखों लाख लेगा उस के सास्ट्रे हासिर है फिर न्यायी बैठ गये थीर पुस्तकें खोली गई हैं। १र । उसं समय उस की ग का छड़ा बील मुनकर मै देखता रहा श्रीर देखते देखते सन्त में क्या देखा कि वह जन्तु घात किया गया थिर उस का शरीर कि चह जात हुई ॥ २०। थ्रीर में ने देखा था कि घघकती हुई थाग से भस्म किया गया ॥ १२। भीर रहे छुए जन्तु थ्रों का अधिकार ले लिया गया ॥ १३। भीर उस समय तक प्रवल भी हो गया २३। जव उस की प्रांत में स्ट्राप्त में हुछि किई थीर देखा कि मनुष्य का सन्तान साकी है आका शकी मेंची समेत जा ते साम पहुंचा। ३३। उस ने समीप किया गया॥ १४। तब उस ने कहा उस ची थे जन्तु का अर्थ एक चौ था तक देश देश थीर वाति जाति के लोग प्रांत मिन्न होगा थीर सारी पृथिवी की नाथ करेगा थीर किम माया बोलनेहार सब उस की अधीन हो। उस मिन्न भाया बोलनेहार सब उस की अधीन हो। उस मिन्न साया बोलनेहार सब उस की अधीन हो। उस मिन्न साया बेलनेहार सब उस की अधीन हो। उस मिन्न साया बोलनेहार सब उस की अधीन हो। उस मिन्न साया बेलनेहार सब उस की अधीन हो। उस मिन्न साया बेलनेहार सब उस की अधीन हो। उस मिन्न साया बेलनेहार सब उस की अधीन हो। उस मिन्न साया बेलनेहार सब उस की अधीन हो। उस मिन्न साया बेलनेहार सब उस की अधीन हो। उस मिन्न साया बेलनेहार सब उस की अधीन हो। उस मिन्न साया बेलनेहार सब उस की अधीन हो। उस मिन्न साया बेलनेहार सब उस की अधीन हो। उस मिन्न साया वेट की। तोन राजाशी की।

१५ । ग्रीर सुक्त दानिय्येल् का मन विकल हो गया श्रीर के। कुछ में ने देखा या उस के कारण मै घवरा गया । १६। तब जे। लेग पास खड़े घे उन में चे एक के पास जाकर मैं ने उन सारी खातें। का भेद पूछा उस ने यह करुका मुक्ते उन वाता का अर्थ वता दिया कि, १७। उन चार वहे बहे जन्तुश्री का अर्थ चार राज्य हैं के पृथियो पर उदय है ते॥ १८। परन्तु परमध्धान के पवित्र लेगा राज्य की पारंगे थ्रीर युगयुग वरन सदा ली उन के अधिकारी वने रहेंगे॥ १९। तव मेरे मन मे यह इच्छा हुई कि उस चै। घे जन्तुका भेद भी जान जू जा ग्रीर तीनों से मिन्न श्रीर स्रति भयंकर या उस के दांत ले हि के थे।र नज़न पीतल के ये वद सब कुरु खा डासता थीर चूर चूर करता थीर वचे हुए की पैरी से रोन्द डालता था। २०। फिर उस के सिर में के दस सीगो का भेद श्रीर बिस श्रीर सींग के निकलने से तीन सींग गिर गये अर्थात् जिस सींग की आखी ग्रीर यहा वाल वालनेहारा मुद्द श्रीर ग्रीर सब सींगीं से श्रीधक कठार सेष्टा श्री उस के भी भेद जानने

यह सींग पवित्र लोगों के सा लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रवल भी है। गया २२। जब तक कि वह स्रति प्राचीन न स्रा गया तब परम-प्रधान के पवित्र लेगा न्यायी ठद्दरे ग्रीर उन पवित्र लोगो। के राज्याधिकारी होने का समय पहुचा॥ २३। उस ने कहा उस चै। घे जन्तु का सर्थ एक चै। घा राज्य है जो पृथिवी पर होकर श्रीर सब राज्यों से भिन्न होगा थार चारी पृथियी की नाथ करेगा थीर दांव दांवकर चूर चूर करेगा ॥ २४ । श्रीर उन दस सीगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से दस राजा उठ थीर उन की पीछे उन पहिलों से भिन्न एक थ्रीर राजा चटे जी तीन राजाश्री की ीगरा देगा ॥ २५ । श्रीर छह परमप्रधान के विरुद्ध बाते कहेगा और परमप्रधान के पांचन लेगों की पीस डालेगा कीर समयों श्रीर व्यवस्था के बदल देने की थाशा करेगा वरन साढ़े तीन काल लें वे सब उस को वश में कर दिये जाएंगे।। २६। श्रीर न्यायी बैठिगे तब उस की प्रमुता क्वीनकर मिटाई थीर नाथ किई बारगी यहां ले। कि उस का अन्त घी दे। जाएगा॥ २०। तम्र राज्य थ्रीर प्रभुता श्रीर धरती भर पर के राज्य की महिमा परमप्रधान ही की प्रश्ना प्रधीत उस के पवित्र ले।गीं की दिई जाएगी उस का राज्य तो सदा का राज्य है श्रीर सव प्रभुता करनेवाले उस की प्रधीन होंगे श्रीर उस की श्राचा मानेगे ॥ २८ । इस बात का वर्यन ते। मैर्धव कर चुका। पर मुक्त दानिय्येल् को मन मे खडी घबराइट बनी रही श्रीर मेरी श्रीइत है। गई श्रीर मैं इस बात की अपने मन में रक्खे रहा।

दे विलग्नस्सर राजा के राज्य के तीसरे ब्रास में एक खात मुक्त दानियोल् की दर्शन के द्वारा सम खात के पोसे दिखाई गई जी पहिले मुक्ते दिखाई गई थी। २।

<sup>(</sup>१) मूल ने समय खार काल के लिये।

<sup>ं (</sup>२) जूल में चात्ना देह के बीच घयरा गया।

<sup>(</sup>६) मूल में मेरे खिर के दर्यमा ने गुमे पवरा दिया।

<sup>(</sup>ह) मूल में राजा।

<sup>(</sup>१) मूल में च्याय बैठेगा ।

<sup>(</sup>२) मूल में ग्राक्ताश भर के नीचे के राज्य।

जब में एलाम् नाम प्रान्त में के शूणन् नाम राजगढ में रक्षता थातब में ने दर्शन में क्या देखा कि मे कलै नदी के तीर घर छू॥ ३। फिर मै ने प्रांख चठाकर प्या देखा कि उस नदी के साम्हने दें। सीग-वाला एक मेठा खडा है थीर भींग दोनों तो वह हैं पर उन में से एक अधिक वड़ा है शीर जा वडा है से पी छे ही निकला॥ 8। मैं ने उस मेठ़े की देखा कि घड पच्छिम उत्तर खीर दविखन खीर सींग मारता रहता है खीर न ती की के जन्त उस के साम्हने खडा रह सफता और न फोर्ड किसी की चस की द्वाध से बचा सकता है सीर वह स्रपनी ही इक्हा के श्रनुसार काम करके घडता जाता है।। ५। में सेव रहा था कि फिर क्या देखा कि स्क बकरा पिक्सि दिशा से निक्रलकर सारी पृथियो के जपर हा स्रापा स्रोर चलते चमय मूमि भे पांच न हुवाया धीर उस वकरे की शांकी के बीच रक देखने ये। रय भीग था। ६। श्रीर वह उस दे। सींग्रवाले मेळे के पास जा जिस की मैं ने नदी के साम्दने खंडा देखा था उस पर जलकर अपने सारे वल से लंधका ॥ छ। म ने देखा कि वह मेढ़े के नियट खाकर उस पर भुमालायां थीर मेढ़े की मारकी उस के दोने। सीगी की तोड दिया धीर उस का सास्त्रना करने की मेठे का कुछ वश न चला से। वकरे ने उस की भीन पर शिराकर रींद हाला और मेठे का उस के दाश से हुडानेहारा को ई न मिला॥ ८। तव वकरा अत्यन्त वड़ाई मारने लगा थीर सव वसवन्स दुखा तब उच का वहा सीं। टूट गया थार उस की सन्ती देखने योग्य चार सींग निकलकर चारी विशासी की स्रोर बढ़ने लगे ॥ ९। फिर इन में से एक भींग से एक कोटा सा सींग स्नीर निक्सला स्नी दविस्तन प्रस्त्र स्नीर क्रिरेमिंख देव की छोर बहुत ही छठ गया॥ १०। बरन बह स्वर्श की सेना ली बढ गया बीर उस मे चे और तारा में चे भी कितना केर भूमि पर शिराकर रींद डाला ॥ ११। घरन घह उस सेना की प्रधान लों भी उन्ह गया श्रीर उस का नित्य हे। नवलि वन्द कर दिया गया खीर उसंका पवित्र वासस्थान निरा हिया गया ॥ १२ । श्रीर केशिय के श्रयराध्य की

कारण नित्य होमबलि के साथ सेना भी वस के हाथ के कर दिन्हें गई और उस सींग ने सञ्चाई को मिट्टी में मिला दिया और शह काम करते करते कृतार्थ हो गया ॥ १३ । तब मैं ने रक पवित्र जन को खालते सुना फिर एक जीर पवित्र जन ने उस पहिले खालते-हारे से पूछा कि नित्य होन्हिल जीर उज्जादानेहारे ज्याराध के विषय में जो कुछ दर्णन देखा गया से कब लो फलता रहेगा अर्थात् पवित्रस्थान और सेना दोनो का रीदा जाना कब लो होता रहेगा॥ १८ । उस में मुक्त से कहा जब लो सांक श्रीर स्वेरा देशा तक लो हाता सीन से खार न हो तब लो शह होता रहेगा तब पवित्रस्थान ग्रुह किया जाएगा॥

१५। यह वात दर्शन में देखकर में दानियोल् इस की समभाने का यद्य करने लगा इतने में पुरुप का चप धरे दुर की ई मेरे सन्मुख खड़ा दुया देख पडा॥ ५६। तब सुमें कर्ल नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा जो पुकारको कहता था कि है गत्रीरल् उस जन को उस की देखी हुई वार्त समका। ९७ १ 'से। जहां में खड़ा था यहां वह मेरे निकट प्राया थीर उस के प्राते ही में घयरा गया श्रीर मुंह के बल गिर पड़ा तब उस ने सुम से कहा है मनुष्य के संतान उन देखी हुई वातों की समभ ले क्योंकि उन का ष्पर्य प्रन्त ही के समय में फलेगा। १८। अस्य सह मुक्त से वाते कर रहा या तब मैं श्रपना मुंह भूमि की खोर किये हुए भारी नीद में पड़ा पर उस ने मुमें कुकार सीधा खक्षा कर दिया॥ १९। तस उस ने फदा कोष भड़ उने की अन्त की दिना में जी जुड़ देशा से में सुमें बताता दू क्यों कि अन्त के ठइराये ष्टुए समय में वद सब पूरा दे। नाएगा ॥ २०। नी दे। भौंगवाला मेळा तू ने देखा वस का क्रर्य मादिया शीर फारसियों के राज्य है। २१। खीर वह रीक्रार वकरा यूनान का रार्च । ठहरा खीर उस की ग्रांखी को बोच के। बहा सींग निकला से। पहिला शका ठहरा॥ २२ । श्रीर वह भीग से। टूट गया श्रीर वस को सन्ती चार सींग ले। निकले इस का अर्थ

१) मूल में के राजा।

र) मूत में का राजा।

यह दै कि उस जाति से चार राज्य उदय सा होंगे पर उन का यल उस का सा न देशा॥ २३। श्रीर चन राज्यों के श्रन्तसमय में जब श्रपराधी पूरा वल पक्त हैंगे तब क्रूर हृष्टिवाला ग्रीर पदेली बूक्तनेहारा एक राक्षा चठेगा ॥ २८। ग्रीर चच का सामर्थ्य बहा तो द्यागा पर उस महित राजा का सा महीं छै। र यह ऋदूत रीति से लोगो की नाश करेगा छै।र कृतार्थ दीकर काम करता जाएगा ग्रीर सामर्थिया का श्रीर पाँवत्र लेशीं के समुदाय की नाश करेगा॥ २५। ग्रीर उस की चतुराई के कारण उस का छल सफल होगा श्रीर घट मन में फूलक्षर निडर रहते हुए बहुत लेागीं की नाम करेगा बरन वह सब हाकिमा के दाकिम के विक्रु भी खडा देशा पर अन्त की वह किसी के दाय से विना मार खाये टूट जाएगा २६। खेर संभ थीर सबेरे के विषय में की कुछ तूने देखा थ्रीर सुना है से सच द्यात है पर ना अक तुने दर्शन में देखा दै उसे वन्ट रख क्योंकि वर बहुत दिनों के पी छे फलेगा ॥ २०। तय मुक्त दानियेल् का बल जाता रहा खीर में कुछ दिन तक वीमार पड़ा रहा तब में चठकर राजा का कामकात फिर करने लगा पर की कुछ में ने देखा था उस में में मिक्तित रहा क्यों कि उस का की ई सममानेष्टारा न रहा ॥

र्ट माडी वयर्ष का पुत्र दारा जी अस्-दियों के देश पर राजा ठछराया

गया उस के राज्य के पहिले घरस में, २। मुझ टानिय्येल्
ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यहश्लेम् की
उकड़ी दुई दशा यहाया के उस यचन के प्रनुसार
की विसंपाद् नयी के पास पहुचा था कितने बरसें
के यीते पर प्रार्थात् सत्तर वरस के भी के निपट जाएगी॥
३। तय मे प्रापना मुख प्रभु परमेश्वर की श्रीर करके
गिडिशिडाइट के माथ प्रार्थना करने लगा श्रीर
उपयास कर टाट पहिन राख में बैठकर वर मागने
सगा॥ १। में ने प्रापने परमेश्वर परीवा से इस
प्रकार प्रार्थना किई श्रीर पाप का श्रीकार किया

कि चे प्रभु तू महान् ग्रीर भववाग्य ईंग्वर है जी व्यपने प्रेम रखने छैार बाचा माननेहारी के साध श्रपनी वाचा पासता श्रीर करुणा करता रहता है। ५। इम लोगो ने तेा पाप कुटिसता दुष्टता थीर घलवा किया थीर सेरी खाचाओं थीर निवमा की सोह दिया ॥ ई। ग्रीर सेरे जी दास नवी सी। हमारे राजास्रो हाकिमो पितरी स्रीर सब साधारण लोगी से तेरे नाम से यात कारते थे उन की इम ने नही सुनी ॥ ७ । है प्रभु तूधर्मी है ग्रीर इस लोगी की स्राज के दिन तजाना पहता है सर्थात् यद्यतिम् के निवासी स्नाटि सब यहूदी वरन का समीप का दूर को सब इसारली लोग जिन्हे तूने उस विश्वास-घात की कारण जा उन्हों ने सेरा किया था देश देश मे बरवस कर दिया है उन सभी की लजाना ही है॥ ८। है यदावा हम लागा ने का अपने राजाओ ष्टाकिमों श्रीर पितरीं समेत तेरे विस्द्व पाप किया है इस कारक ६म की लवाना प्रड्ता है॥ ९। पर यदापि इस अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गये तीभी वह दयासागर ग्रीर समा की खानि है। १०। हम ता श्रपने परमेश्वर यदेखा की शिक्षा सुनने पर भी जी उस ने था में डास निविधी से दम की सुनवा दिई उस पर नहीं चले॥ ११। वरन सारे इसारिलया ने भी तेरी व्यवस्था का उन्नंघन किया श्रीर ऐसे इट गये कि सेरी नहीं हुनी इस कारण जिस साप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था मे लिखी दुई है घर साम हम पर घट गया क्यों कि हम ने उस को विरुद्ध पाप किया है। ५२। से। उस ने एमारे ग्रीर एमारे न्यायियों के विषय में की वचन करे घे उन्हें इस पर यह बड़ी विपत्ति हालकर पूरा किया है यहां ले। कि जैसी विपत्ति यस शलेस् पर पड़ी है बैसी सारी धरती पर श्रीर कहीं नहीं पड़ी । पइ। जैसा मुसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही यह सारी विपत्ति इस पर खा पड़ी है

<sup>(</sup>१ मूल में जिस साप ग्रीर किरिया।

<sup>(</sup>२) मूल में उहेला ।

<sup>(</sup>६) मूल में सारे काकाश के तही।

ぐこう

तीभी इस अपने परमेश्वर यहावा की मनाने के लिये न ती अपने अध्यम के कामों से फिरे थै।र न तेरी सत्य वातों में प्रवोशना प्राप्त किई॥ १८। इस कारण यहावा ने सेाच साचकर इस पर विपति डालो है क्योंकि हमारे परमेश्वर यहावा जितने काम करता है उन सभी में धर्मी ठहरता है पर इस ने उस की नहीं सुनी॥ १५। खीर कव हे इसारे परमेक्तर दे प्रभु तू ने तो श्रपनी प्रजा की मिछ देश से घली द्वाप के द्वारा निकाल लाकर श्रदना ऐसा वहा नाम किया की खास ली प्रसिद्ध है पर इस ने पाप श्रीर दुष्टता भी किई है।। १६। दे प्रभु समारे पापा श्रीर इमारे पुरखाश्री के श्रधर्म के कामी के कारण तो पद्मालेस् श्रीर तेरी प्रजा की इसारे श्रास पास के सब लेखा की स्रोर से नामधराई हो रही देतीमी तूथपने सारे धर्माके कामी के कारग व्यपना क्रीप थीर जलजलाइट खपने नगर यह्यालेस पर से जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है उतार दे॥ १६। दे हमारे परमेक्टर अपने दास की प्रार्थना स्रोर गिर्हागहाहर सुनक्षर अपने उन्नहे दुर पवित्रस्थान पर अपने मुख का। प्रकाश चमका हे प्रमु अपने निमित्त यह कर ॥ १८। हे मेरे परमेश्वर कान लगाकर सुन श्रार्खे खोलकर हमारी उजाह की दशा ग्रीर उस नगर की भी देख जी तेरा कहलाता है क्यों कि इस को सेरे साम्दने गिर्हाग्रिसकर प्रार्थना करते हैं से। श्रपने धर्म के कामें पर नहीं तेरी बड़ी दया ही के कामे। पर भरीसा रखकर करते है। १९। हे प्रस् सुन ले हे प्रमुपाप सामा कर हे प्रमुध्यान देकर ने। करना है से। कार विलम्ब न कार है मेरे प्रसमेश्वर तेरा नगर थै।र तेरी प्रजा की तेरी ही कहलाती है इस लिये अपने निमित्त ऐसा ही कर ॥

२०। यों में प्रार्थना करता थीर स्रपने श्रीर श्रपने इसारली जातिभाइयी के पाप का श्रंगीकार करता श्रीर अपने परमेश्वर यद्दीवा के सन्मुख उस के पवित्र पर्वत के लिये गिड़ गिड़ कर विनतों करता धी था, २१। कि लह पुरुष ग्राजीएल् चिसे में ने उस

(१) मूल में जाग जागकर।

समय देखा या अप्र मुक्ते पव्चिले दर्शन हुआ उस ने वेग से सहने की खाजा पाकार साम के खन्नवलि के समय सुक्त की कू लिया, ३२। श्रीर सुक्ते समकाकर मेरे साथ वाते करने लगा शीर कहा है दानियोल मे श्रभी तुक्ते बुद्धि श्रीर प्रकीयता देने की निकल साया हू॥ २३। जब तू शिड्शिड्याकर विनती करने लगा तब ही इस की स्नाज्ञा निकलो से में तुकी सममाने की आषा हू क्यों कि तू श्रीत विष ठदरा से उस विषय के। समभ और दर्शन की वात का अर्थ वस ले ॥ २४ । तेरे लेगो। थीर तेरे पवित्र नगर के लिये क्तर क्ते ठहराये गये कि उन के श्रन्त हो श्रपराध का द्वीना छन्द ही ग्रीर पापा का ग्राना ग्रीर क्रियमी का प्रायश्चित किया जाए ग्रीर युग युग की धार्मिकता प्रगट होएं ग्रीर दर्शन की बात पर श्रीर नव्यत पर रूप दिई जार श्रीर परमपवित्र का श्रमियेक किया जाए॥ २५। से। यह जान श्रीर समक्त ले कि यस्थालेस् के फिर वसाने की ब्राचा को निकलने से ले श्रामिपिक्त प्रधान को समय लों सात सत्ते वीतेगे फिर बायठ सत्तों के बीते पर चै।क कीर खार्च-समेत वह नगर कप्ट के समय में फिर वसाया जाएगा ॥ २६ । श्रीर उन वासठ सत्ती की बीते पर खीमपिक्त पुरुष नाम किया जाएगा और उस के द्वाय कुछ न लगेगा थीर त्यानेदारे प्रधान की प्रजा नगर खीर पवित्रस्थान की नाथ ती करेगी पर उस प्रधान का श्रान्त ऐसा द्वीशा जैसा खाठ से द्याता है ताभी उस अन्त ले। लडाई देवती रहेगी क्योकि उत्तर् जाना निश्चय करके ठाना गया है। २७। श्रीर खद्द मधान एक सत्ते को लिये छहुती की सा हुक वाचा बाधेगा पर ब्राधे ही सते के वीतने पर वह मेलकाल ग्रीर ग्रमुकाल की वन्द करेगा ग्रीर घिनै।नी बस्तुश्री। के कंगूरे पर उजड्वानेहारा दिखाई देशा और निष्ट्यय से उनी हुई समाप्ति के देने ली रंशर का कोप उजस्थानेहारे पर पड़ा रहेगा।

<sup>(</sup>१) मूल ने लाया जाए।

<sup>(</sup>र) मूल ने काटा जाएगा। (र) मूल ने चडेला जाएगा।

१० फ्रारस देश के राजा असू के राज्य के तीचरे बरस में दानियोल् पर जा बल्तग्रस्य भो कदावता है एक वात प्रगट किई गई ग्रीर यह वात रुच है कि वहा युद्ध होगा से। उस ने इस बात की ब्रुक लिया थार इस देखी हुई द्यात की समभ उस की या गई। २। उन दिनी से दानिय्येल् तीन खठवारी तक शोक करता रदा ॥ ३। उन तीन खठघारी के पूरे दे।ने लें मे ने न तो स्वार्टिष्ट्रं भोजन किया बीर न मास वा दाखमध्र अपने मुद्दे में कुवाया न अपनी देश में कुंक भी तेल लगाया ॥ ४ । फिर पहिले महीने के चै।बी स्वे दिन की मैं छिड़ेकील नाम नदी के तीर पर था॥ ५ । तब मै ने आंखे उठाकर वया देखा कि सन का वस्त परिने हुए श्रीर कपच देश के जुन्दन से क्षमर व्यान्धे दुर्पक पुरुष दे॥ ६। उस का श्ररीर फीरी जा सा सम का मुख विजली सा सम की क्रांखे जलते दूर दीपक सी उस की बांई जार पांव चमकाये हुए पीतल के से श्रीर उस के वसनी का ग्रव्द भी हका 'सा घा। ७। उस की कैयल मुक्त दानिष्येल धीने देखा थै।र मेरे स्राो मनुष्ये। को उस का कुछ दर्शन न एखा, वे बहुत ही घर-घराने लगे थीर छिपने के लिये भाग गये॥ ८। से। में श्रकेला रहकर यह श्रद्धतं दर्शन देखता रहा इस से मेरा यल साता न्हा श्रीर मेरी श्रीहत हो गर्द ग्रीर मुक्त में कुछ भी वल न रदा॥ ९। तीभी मैं ने उस पुनप के घचना का भव्द सुना थीर जन्न यद ग्रव्द मुक्ते सुन पढ़ा तब मै मुद्द के बल गिरके भारी नींट में पहा दुखा भूमि पर ख्रीघे मुद्द था।। १०। फिर किसी ने खपना दाथ मेरी देह में छुवाया थीर मुभी चठाकर घुटनें। थीर इधेलिया के वस लईखराते वंकीया कर दिया ॥ ११ । तव उस ने मुक्त से क्षद्वा है दानिय्येल् दे स्रति प्रिय पुरुष जा यचन मै तुम से कदने चादता टूसा समम ले श्रीर सीधा खडा दी क्योंकि मै सभी तरे पास भेजा गया ष्ट्रा अध्य उस ने सुक्त से यद स्रचन कहा तथ मे

खड़ा तो है। गया पर घराघराता रहा ॥ १२ । फिर च स ने मुक्त से कहा दे दानिष्येल् मत हर क्यों कि जिस पहिले दिन की तूने समझने ख़ूमने ख्रीर ष्पपने परमेश्वर के साम्छने खपने की दीन हीन धनाने की छोर मन लगाया उसी दिन तेरे घचन सुने गये छीर मे तेरे घचनों के कारण या गया ष्ट्र॥ १३। फारस के राज्य का प्रधान तो इक्कीस दिन सों मेरा साम्दना किये रहा पर मीकारस् नाम जो मुख्य प्रधाना में से हैं सा मेरी सहायता के जिये खाया से। रेसा द्वीने पर फारस के राजाखों की पास मेरे रहने का प्रयोजन न रहा॥ १४। श्रीर श्रवम तुभे समभाने की श्राया हु कि श्रन्त की दिना में तेरे लोगा की क्या दणा देशा क्यों कि जी तूने दर्शन पाकर देखा है से क्ह दिनों के पीक्षे फलेगा ॥ १५ । जब बद पुरुष सुक्त से रेसी वार्त कद चुका तब में ने मुंद भूमि की छोर किया थीर चुपका रह गया॥ १६। तब वचा दुन्ना कि मनुष्य के सन्तान के समान किशी ने मेरे द्वांठ कूए शीर मे गृह खोलकर बोलने लगा थार का मेरे साम्दने खहा या उस से कदा दे मेरे प्रभु दर्शन की वासों के कारण मुक्त को पीड़ा सी उठी खीर मुक्त में आह भी वल नहीं रहा ॥ १७ । मी प्रमुक्ता दास आपने प्रमु के साथ क्योंकर बाते कर सके क्योंकि तब से मेरी देष्ट मेन तो कुछ खल रहा और न कुछ संस्र॥ १८। तथ मनुष्य के समान किसी ने फिर मुक्ते कुकर मेरा दियाव वन्धाया ॥ १९ । ग्रीर कदा हे ग्रांत प्रिय पुरुष मत हर तुभी शान्ति मिले तुद्र ही थीर तेरा दियाच बन्धे जवः उस ने यह कहा तब में ने दियाव वाधकर कहा है मेरे प्रभु खब कह क्यों कि तूने मेरा दियाव वधाया है॥ २०। उसने कदाम किस कारण तेरे पास आया हू से क्या तू जानता है अब तो में फारस के प्रधान से लहने को लें। ट्रंगायीय चयम निकलूंगा तव्यूनान का प्रधान ग्राएगा । २९ । श्रीर को कुछ सच्ची बाते। से भरी दुई वुस्तक में लिखा दुंखा दें से में तुमे वताता हू ग्रीर उन प्रधाना के विक्रु तुम्हारे प्रधान मीकारल की छोड मेरे मंग्र स्थिर रहनेहारा कोई

<sup>(</sup>१) मूल में उदेला। (२) मूल में बढा।

जावा या ॥

२। थीर शब में तुभा की सञ्ची बात बताता हू कि फारस के राज्य से अब तीन खीर राजा चठेंगे द्यागा ग्रीर सब वह धन के कारण सामर्थी द्यागा त्तव सव सोगो की यूनान के राज्य के विस्ट उमारेगा॥ ३। उस के पीक्षे एक पराक्रमी राजा चठकर खपना राज्य बहुत बढ़ाएगा छै।र खपनी इच्छा के धनुसार काम किया करेगा ॥ । जब यह वसा होगा तव उस का राज्य ट्रटेगा छीर चारा दिशाश्ची की थीर वटकर अलग अलग दे। जाएगा और न तो उस के राज्य की शक्ति ज्यों की त्यों रहेगीन उस के वंग की जुड़ मिलेगा क्यें कि चस का राज्य चखहकर उस की क्षेत्र ग्रीर लोगों की प्राप्त देशा ॥ ५। तब दक्कियन देश का राजा ग्रवने एक शाकिम समेत वल पकड़ेगा वह उस से श्रीधक वल पकडकर प्रभुता करेगा वहा ली कि उस की बड़ी दी प्रभुता दें। जाएगी ॥ ६। कई बरस के द्यीते पर ये दे।नां प्रापस में मिली श्रीर दक्किलन देश के राजा की बेटी उत्तर देश के राजा के पास सत्य याचा बांधने की श्राएगी पर न ती उस का बादुबल उद्दरा रहेगा थ्रीर न उस के पिता का बरन बद स्त्री अपने पहुचानेहारी श्रीर जन्मानेहारे थीर उस समेत भी की उन दिनों उसे संभासेगा परवर्ण किई जाएगी॥ ७। फिर उस के फ़ुल से कोई उत्पन्न होकर उस के स्थान में विराजमान दीको सेना समेत उत्तर को राजा को गढ मे प्रवेश करेगा थीर यहा उन से युद्ध करके प्रयत होगा। द। तच वह उन के देवताओं की ठली दुई मूरती थीर साने चांशी के मनभाक पात्रों की कानकर मिस में से जार म इस की घीछे वह कुछ घरस सा उत्तर देश से जाकी स्रोर से द्वाप रोको रदेशा॥ 代 । तब छन् राजा टक्कियन देश की राजा की राज्य की देश

(१) मूस में उस को साझ में से।

भी नहीं है। धीर दारा नाम मादी राजा में थाएगा पर फिर खपने देश में लीट खाएगा ॥ १०। के राज्य की पहिले बरस में उस की दियाव तब उस की पुत्र मगड़ा मचाकर बहुत से बड़े बड़े वनधाने थीर बल देने के लिये में हो खड़ा हो। दल एक है करेगे तब वह समग्रहनेहारी नहीं की नाई आ देश के बोच होकर जाएगा किर लाटता हुआ अपने गंठ लें भगडा मचाता जाएगा॥ १९। तब दिक्खन देश का राजा चिट्रेगा थे।र निकलकर उत्तर देश के थीर चै। या राक्षा उन सभी से अधिक धनी उस राजा से युद्ध करेगा थीर यद राजा सङ्ने के लिये वहीं भीड़ भाड एकट्टी करेगा पर वह मीड उस के हाथ से कर दिई जाएगी ॥ १२। उस भीड़ की दूर करके उस का मन फूल चडेगा श्रीर घट लाखी लेगो। को गिराएगा परेतीभी प्रवल न देशा। **९३। क्योंकि उत्तर देश का राखा लै।**टकर पहिलो से भी बड़ी भीड़ सकट्टी करेगा ग्रीर कई दिनों वरन वरसें के बीते पर वद निश्चय यही सेना श्रीर धन लिये दुण खारगा॥ १८। श्रीर उन दिनों में बहुत से लोग दिक्खन देश के राजा के विष्दु उठेंगे वरन तेरे लेगों में से भी बलात्कारी से। ग चठ खड़े होंगे जिस से इस दर्शन की वात पूरी है। जागी पर वे ठोकर खाकर गिरी ॥ १५। में। उत्तर देश का राजा श्राकरधुर वाधेगा थै।र ष्टुठ दृढ नगर ले लेगा थीर दिक्खन देश के न ता प्रधान । खहे रहेगे श्रीर न छड़े बहे बीर न किसी को खड़े रहने का वल दोगा॥ १६ । से। उन के विष्टु की आएगा वद अपनी इच्छा पूरी करेगा ग्रीर उस का साम्हना करनेहारा कोई न रहेगा बरन यह हाथ में सत्यानाश लिये दुर शिरीन मांग देश में भी खड़ा दोगा ॥ १७। तस बद श्रपने राज्य के सारे बल समेत कई सीधे लेगों की सम लिये हुए स्नाने लगेगा थै।र स्नपनी इच्छा के थनुसार काम किया करेगा थीर उस की एक स्त्री° इस लिये दिई जाग्गी कि विगाड़ी जाए पर यह दिया न रहेगीन उस राजा की हा जाएगी॥ १८। तब बद द्वीपों की श्रीर मुद करके बहुतीं की ले लेगा पर एक सेनापति उस की किई हुई नामधराई की मिटाएगा वरन पलटाकर उसी के कपर लगा देगा।

<sup>(</sup>१) गूल में याहे। (१ (३) गूल में स्त्रिया की बेटी। (२) मूल में बन्द करेगा।

९९। तब बह बपने देश को गढ़ों की स्रोर मुंह **फेरेगा** थीर वहां ठेक्कर खाकर गिरेगा थीर उस का पता कहीं न रहेगा॥ २०। तब उस के स्थान मे रेसा कोई उठेगा की शिरीमणि राज्य सेवावस करनेदारीं की घुमाएगा पर घोडे दिन धीते बद कीप वा युद्ध किये विना नाम होता॥ ३९। फिर उस की स्थान में एक सुस्क मनुष्य चंडेगा जिस की राज-प्रतिष्ठा परिसे तो न देशों तैश्मी बद चैन के समय खाकर चिक्रनी चूपडी खाती के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा ॥ २२। तब उपकी भुजाबपी वाक से लेगा वरन वाचा का प्रधान भी उस को साम्दने से यदकार नाग देशो॥ २३। क्योंकि यह उस के संग्र वाचा वांधने पर भी कल करेगा थीर घे। हे ही ले। में। के। संग लिये हुए घठ कर प्रयस द्वागा ॥ २८। चैन के समय यह प्रान्त के उत्तम से उत्तम स्थाने। पर चढाई करेगा धीर की काम न उस के पुरस्तान उस के पुरखास्रों के पुरखा मी करते चे से वह करेगा और लुटी हिनो धन यपति में बहुत वाटा करेगा बार वह कुछ काल से। द्रुक् नगरीं के सेने की करपना करता रहेगा। २५। तब वह दांक्खन देश के राखा के विकृत बही सेना लिये हुए प्रापने यल ग्रीर हियाय की वढ़ारा। थार दक्किन देश का राजा प्रत्यक्त वही भौर सामर्थी सेना लिये हुंए युद्ध ते। करेगा पर ठद्दर न सकेगा क्योंकि लेगा उस के विस्त करवना करेंगे॥ २६ । घरन उस के भी जन के खाने हारे भी उस की दरवारंगे श्रीर पद्यपि उस की सेना याठ की नाई चठेंगी तैभी उस के बद्दत से लेगा खेत रहेगे ॥ २९। तय उन दोनी राखाओं के मन व्हराई करने में सर्रोगे यहां से कि वे एक दी मेज पर बैठे हुए भी खापस में भूठ द्यालेंगे सार इस स क्र बन न पड़ेगा क्योंकि इन सब वातों का अन्त नियत छी समय मे हे।नेवाला है ॥ २५ । तब उत्तर देश का राजा बड़ी लुट लिये हुए अपने देश की। लैटिगा श्रीर उम का मन पवित्र वाचा के विषद्ध उभरेगा से। यह खपनी इच्हा पूरी करके खपने देश की लैंग्ड जाएगा ॥ २९ । नियत समय पर छड़

फिर दिक्खिन देश की योर जारगा पर उस धारती बार के समान इस पिछली बार उस का वश न चलेगा। ३०। क्योकि कितियों के जहात उस के विबद्ध आएंगे इस लिये वह उदास होता सीटेगा थीर पवित्र वाचा पर विक्तर श्रपनी इच्छा पूरी करेगा थै।र लै।टकर पवित्र वाचा के ते।हने-द्वारीं की सुधि लेगा ॥३१ । तब उस के सहायक्ष खड़े होकर दृढ पवित्रस्थान की ग्रप-वित्र करेगे थै।र नित्य द्वामबलि का बन्द करेगे श्रीर उज्जडवानेहारी घिनीनो वस्तु की खड़ा करेगे॥ ३२। श्रीर की लेगा दुष्ट देशकर उस वाचा की ते। हैं ग्रे उन की वह विकनी चुपड़ी बातें कह कह-कर भक्तिहीन कर देशा पर की लेशा अपने परमेश्वर का ज्ञान रखीं से। हियाय बांधकर बड़े कम करेंगे ॥ **३३। ग्रीर सोगों के सिखानेदारे जन बहुते की** समकारंगे पर तलवार से किदकर थीर याग में जल-कर श्रीर बन्धुए दीकर श्रीर लुटकर बहुत दिन लें बहे दुःखं में पडे रहेगे॥ ३४। बन वे पहेंगे तब योड़ा बहुत सामलेगे ते। यही पर बहुत से लेगा विकानी चुपड़ी वाते कह कदकर उन से मिल जारंगी॥ ३५। थीर सिखानेहारीं में से कितने जी गिरेगे से इस लिये गिरने पाएंगे कि जाने, नाएं ग्रीर निर्मल ग्रीर उजले किये जारं यह दशा श्रन्त के समय ले। यनी रहेगी क्यों कि इन सब बातों का श्रन्त नियत ही समय से हे।नेवाला है। इह । से बद राजा अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करेगा ग्रीर सारे देवतायों के कपर थपने की कवा थीर बहा ठहराएगा बरन सारे देवतास्रों के कपर ना ईश्वर है उस के विक्रु भी श्रनाखी वाते करेगा ग्रीर अब ले। परनेखर का कीय शान्त न दी तब लें उस राजा का कार्य्य सफल रहेगा क्यों कि ले। क्तुक निश्चय करके ठना दुवा है से व्यवश्य ही दोनेवाला दै॥ इ०। फिर घट श्रपने पुरुखाश्री के देवतायों की भी चिन्ता न करेगा थीर न ता

बड़ा ठहराएगा ॥ ३८ । श्रीर वह खपने राजपद पर स्थिर रहकर दूछ ग्रहें। ही के देवता का सन्मान करेगा श्रर्थात् एक देवता का जिसे उस के पुरखा न जानते थे वह धाना चान्दी मिंग थीर थीर मनभावनी वस्तुएं चळाकर सन्मान करेगा ॥ ३९ । स्रीर एस विराने देवता के सहारे से घड जाति दृढ गढ़ों से सहेगा थीर जी कोई उस की माने उस की यह यही प्रतिप्रा देगा थैं।र ऐसे लोगों की बहुतो के जपर प्रमुता देगा थीर अपने लाभ के लिये अपने देश की मूर्ति के। वांट देगा ॥ ८०। प्रन्त के समय दिक्खन देश का राजा उस की। सींग मारने तो लगेगा पर उत्तर देश का राचा उस पर खबराहर की नाई बहुत से रथ सवार थैार जहाज संग लेकर चढाई करेगा इस रीति वह बहुत से देशा में फैल सारगा थीर या निकल जाएगा ॥ ८९ । वरन वह शिरामणि देश से भी प्रारमा श्रीर वहुत से देश ते। उत्तर जाएंगे पर रदोमी मोखाबी छीर मुख्य मुख्य खम्मोनी इन जातियों की देश भी उस के दाथ से यच जाएंगे। ४२। वह कई देशे पर छाघ वढारगा थीर सिस देश न वचेगा ॥ ४३ । वरन वह मिस में की से ने चान्दी के खजाना थार सब मनभावनी बस्तुओं का स्वामी है। जाएगा थार लूबी थार कूशी लाग भी उस को पीहे हो लीगे ॥ 8B । उसी समय घट पूरव खैार उत्तर दिशाखों से समाचार सुनक्तर घटारागा तव वहें क्रोध में शाकर बहुती की सत्यानाश करने को निकलेगा ॥ ४५ । श्रीर घंट दोने। समुद्री के बीच पवित्र शिरीमिंग पर्वत के पास व्यपना राजकीय तंब्रू खडा कराएगा इतना करने पर भी उस का अन्त या चाएगा थीर उस का सहायक कीई न १२ रेषेगा १ १ । चसी समय मीकारल् नाम यहा
प्रशास की तेरे कातिभाष्ट्रयों का पन करने को खरा क्षमा करता है से खड़ा होगा मीर तब ऐसे अटका समय दीगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर तब लें। कभी न हुषा घेगा पर उस समय तेरे लेगों में से जितनों।

> ध । यद सब सुन मुक्त दानिय्येल् ने दृष्टि करके क्या देखा कि स्त्रीर देा पुरुष खड़े हैं रक तो नदी के इस तीर पर खीर दूसरा नदी के उस तीर पर है। ६। तय जो पुरुष सन का यस्त्र पश्चिने हुए नदी के जल के जपर या एस चे चन पुरुषों में चे एक ने पूका कि इत आव्यार्थ कामी का अन्त क्य लों देशा ॥ ६। तय की पुरुष सन का यस्त्र पश्चिने पुर नदी के जल के कपर था उस ने मेरे छुनते दक्षिना स्रीर वार्या दोनें। **द्या को थीर उठाकर सदा जोते रदनेटारे की** यह विदिया खाई कि यह दशा साठे तीन ही काल सों रहेंगी थीर सब पवित्र प्रसाकी शक्ति तोड़ते तीडते टूट जाण्गी तद्य ये सव व्यात पूरी देशी। ८। यद यात में सुनता तो घा पर कुछ न समझा चो मेने कदा देमेरे प्रभुदन वाती का अन्तफल क्या दे। गा ॥ ९। उस ने कहा है दानियोल् चला ना क्योंकि ये वार्त ब्रन्तसमय के लिये वन्द हैं सीर इन पर काप दिई हुई दै॥ १०। व्रष्टुस सेता ता खपने खपने का निर्मल खीर एजले करेंगे खीर स्थळ हे। जाएंगे पर दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेगे ग्रीर दुष्ट्री में से कोई ये वाते न सममेगा पर सिखानेदारे समर्केशे ॥ १९ । श्रीर जय से नित्य देशम-यांस स्टाई जारगी थ्रीर उजस्यानेहारी घिनीनी

<sup>(</sup>१) मूलमें पूलि की भूमि में।

धीरक धरके सेरह से पैंतीस दिन के खंत से भी में निज माग पर खडा होगा ॥

वस्तु स्थापित किई जाएगी तथे से वारह सा नध्वे । पहुंचे ॥ १३ । सा तू जाकर ग्रन्त सां ठहरा रह तब दिन वीर्तेगे ॥ १२ । क्या ही धन्य वह होगा से से तू विश्वाम करता रहेगा फिर उन दिनों के ग्रन्त

## हाशे।

इस्सरल् के राजा यायाश्रके पुत्र याराधाम् के दिना में यदावा का वचन घेरी के पत्र देशों के पास पहुचा ॥

२। जब यदीवा ने दीशे के द्वारा पहिले परिल धाते कि ई तय उस ने द्वाशे से यह कहा कि जाकर एक विश्या की अपनी स्त्री ग्रीर उस के कुकर्म के सङ्केवासे। की ग्रपने सरकेवासे कर से खोंकि यह देश यहावा के पीछे हा चलना छोडकर वेश्या का साकाम बहुत करता रहा है। हा से उस मे जाकर दिव्लैस् की घेटी ग्रीमेर् की धपनी स्त्री कर लिया थीर घर उस से गर्भवती दीकर एक पुत्र जनी॥ 8। तब यदेखा ने उस से कहा इस का नाम यिनुल् रख क्योंकि चोड़े ही काल से में येष्ट्र को घराने की यिल्ज्जे के ख़ून का दस्छ दूगा श्रीर इसारल्को घराने को राज्य का श्रन्त कर दूरा।॥ ५। फ्रीर उस समय में यिजेल की तराई में इसारल् के धनुष को तोड डालूंगा॥६। श्रीर घर स्त्री फिर गर्भवती द्वाकर एक वेटी कनी तव पहाया ने हे मे से कदा पूर्व का नाम ले। यदामा रख क्यों कि

में इसारल् के घराने पर फिर कभी दया करके उन १ • यहूदा के राजा चिन्निष्पाष्ट् योताम् का अपराध किसी प्रकार से जमा न कर्ष्या ॥ ७। आदान् ग्रीर डिन्कियाष्ट् ग्रीर परन्तु यहूदा के घराने पर में दया कर्ष्या ग्रीर उन का उद्घार करूंगा धनुष वा तलवार वा युद्ध वा घोड़ों वा सवारी के द्वारा नहीं परन्तु उन के परमेश्वर यदीवा के द्वारा उन का उद्घार कहार। ८। जब उस स्त्री ने सोबहामा का दूध हुड़ाया तब वद्य गर्भवती द्वाकर एक पुत्र जनी॥ ९। तव यहावा ने कदा इस का नाम लेखिमी रख क्यों कि तुम लेगा मेरी प्रका नहीं हा श्रीर न में तुस लेगों का रह्या ॥

१०। तै।भी इसार्शलया की गिनती समुद्र की यालू के किनकों की सी दा जाएगी जिन का मापना गिनना अनदीना यै श्रीर जिस स्थान में उन से यह कदा जाता है कि तुम मेरी प्रजा नहीं देा उसी स्थान में वे जीवते र्फेश्वर के पुत्र कहलारंगे ॥ १९। तव यहूदी थ्रीर पसारली दें नें। एक हे हा स्रपना रक प्रधान ठएराकर देश से चले आएंगे क्योंकि यिज्रेल् का दिन प्रसिद्ध<sup>९</sup> द्वागा॥ १। से तुम लाग अपने भाइया से जम्मी श्रीर प्रपनी बहिनों से सहामा<sup>8</sup> कहा ॥

२। खपनी माता से विवाद करे। विवाद खेों कि यह मेरी स्त्री नहीं श्रीर न में उस का पति हुं खह

<sup>(</sup>१) प्रयोग् इंखर बाग्गा वा तितर वितर करेगा चिक्रेल् एक जगर का भी माम है। (२) याथीत् जिस पर द्या मद्दी हुई।

<sup>(</sup>१) प्रार्थात् नेरी प्रजामहीं। (२) मूल में बहा।

<sup>(</sup>३) पार्थात् नेरी मजा।

<sup>(</sup>४) पार्थात् जिस पर व्या हुई है।

क्रातियों के बीच से व्यक्तिचारों की अलग करे। ३। महीं तो में उस के घस्त्र. उतारकर उस की जन्म के दिन के समान नंगी कर दंगा थीर उस की जंगल के समान थार मनमाम के सरीखी बनाजगा थार प्यास से मार डालूंगा ॥ ४। श्रीर उस के सहकेवासे। पर भी में कुछ दया न करंगा क्योंकि वे कुकर्मी के सहके हैं ॥ ५। अर्थात् उन की माता ने किनाला किया किस के गर्भ में व यहे उस ने लड़्जा के ये। ग्य काम किया उस ने कहा कि मेरे यार जी मेरी रार्टा पानी कन चन तेल थीर मदा देते हैं उन्हीं के पीके मै चलूंगी। दै। इस लिये सुना मै उस की मार्ग की काटी से संधूंगा थीर ऐसा बाहा खड़ा करंगा कि वह राह न पा सकेगी ॥ ७ । थीर वह खपने यारे। को पीके चलने से भी उन्हें जान लेगी ग्रीप चन्हें कुंकने से भी न पाएगी तब बह कहेगी मे श्रपने पहिले पति के पास फिर जाऊंगी क्योंकि मेरी पहिली दशा इस समय की दश से खन्छी थी॥ द। यह ती नहीं जानती कि स्रम् नया दाखमधु श्रीर तेल में ही उसे देता हू स्रीर उस के लिये छह चांदी सेाना जिस की वे बाल् देवता की काम से से प्राते है में ही बठाता हूं॥ १। इस कारवा मे अन्नको ऋतुर्मे अपने अज्ञको थै।र नये दाखमधु के दीने के समय में यापने नये दाखमध्य की हर लूंगा सीर सपना सन श्रीर सन भी सिन से यह छपना तन कापती है कीन लूंगा। १०। श्रीर स्रव में चस के यारी के साम्हने उस के तन की उघाडूंगा ग्रीर मेरे हाथ से कोई उसे न क्सूग सकीगा ॥ १९। थ्रीर मे उस को पर्स्व नये छाद स्रीर विश्वामित खादि सद्य नियत समयी के उत्सद्य की उठा दूंगा। १२। थ्रीर में उस की दाखलताओं थ्रीर श्रंबीर के युत्ती की जिन की विषय वह करती है कि यह मेरे किनाले को प्राप्ति है जिसे मेरे यारी ने मुक्ते दिई है रेसा विमा सामि वे नंगल से ही जाएंगे धीर यनैसे पर इन्देश्वर डास्त्री॥ १३। थ्रीर वे दिन सिन मे वह बाल् देवताकों के लिये धूप चलाती भी। नत्य कीर दार पहिने अपने यारी के पी है जाती,

श्रापने मुंह घर से अपने किनालयन की भीर भपनी श्रीर मुक्त की भूले रहती थी उन दिनी का दयह में उसे हुगा बहाया की यही वाकी है। 981 इस सिये देखे। में उसे मेर्रित करके जंगल मे से जास्त्रा और वहां उस से शांति की वाते कहूगा । १५। श्रीर मे उस की दाख की वारियां वहीं दूंगा श्रीर पाकीर् की तराई की याशा का द्वार कर दूंशा थीर वहां बह सुक्त से ऐसी बाते कहेगी जैसी अपनी सबानी क दिना से व्यर्थात सिख देश से चले थाने के समय कहती थी॥ १६। स्रीर यहाचा की यह वासी है कि उस समय तू मुझे ईशी कहेगी छीर फिर खाली न कहेंगी । १०। क्यों कि में उसे वाल् देवता थीं के नाम क्यारो की लेने न दूरा। क्रीर न उन के नाम किर स्मर्श में रहेगे ॥ ९= । श्रीर उस समय में उन को लिये वनैले पशुकी खीर खाकाश के पविषे धीर मिन पर के रेंग नेहारे कन्तुकों के साथ वाचा वांघूगा श्रीर धनुष चीर तलधार ती इकर युद्ध की उन के देश से दूर कर दूगा श्रीर ऐशा करंगा कि वे लेगा निहर श्रीया करेगी॥ ५९। श्रीर में तुमी सदा के लिये अवनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करंगा और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करवा थार दया के साथ कहा। ॥ २०। श्रीर यह सञ्चाई के साथ भी किई जारमो थीर तू यहीया का जान पारमी ॥ २१। बीर यहे। वा की यह वासी है कि उस समय मे ता आकाश की सुनकर उस की उत्तर दंगा श्रीर छड पृथिष्ठी की सुनकर एव की उत्तर देशा । २२। ग्रीर पृथिकी यन नये दाखमध् ग्रीर टटको तेल की मुनकर उन की उत्तर देगी थीर वे यिन्नेत् को उत्तर देंगे ॥ २३ । श्रीर मै अपने लिये उस को देश में दे। होता श्रीर सोक्टामा पर दया करूंगा श्रीर लोश्रम्भी से कडूगा कि तूमेरी प्रता है स्रीर वह कहेगा हे मेरे परसेश्टर ॥

> ३. फिर यहे।वा ने मुक्त से कहा श्रव साकर ऐसी एक स्त्री से प्रीति कर को व्यक्तिचारिन द्वीने घर भी अपने प्रिय की (१) मूल में यहीं सा (२) अर्थात् कष्टा (३) अर्थात् नेरे

त्यारी है। क्येंकि उसी भांति यदापि इसारकी पराये देवतायी की खोर किरते खीर दाख की टिकिया में प्रीति रखते हैं तिभी यदावा उन से प्रीति रखता है ॥ २। से में ने एक स्त्री की खांदी के पन्द्रद ट्कड़े बीर डेंक होमेर कय देकर में क लिया ॥ ३। खीर में ने सस से कहा तू यहुत दिन की मेरे लिये यैठी रहना खीर न तो किनाला करना बीर न किसी पुरुप की स्त्री ही जाना जार में भी तेरे लिये ऐसा ही रहेगा ॥ ४। क्योंकि इसारकी यहुत दिन ली तिमा राजा विना हाकिम विना यद्य विना लाट खीर विना रखा विना हाकिम विना यद्य विना लाट खीर विना रखा विना हाकिम विना यद्य विना लाट खीर विना रखा हाकद की किर कुने लगींगे बीर अन्त की दिनों से पहांचा की पास खार उस की उत्तम यम्तुओं के लिये परसराते हुए खाएंगे ॥

8. हे दत्तार तिया पराया का यदन सुने। यहाया का दस देश के वासियों के शाय सुकट्टमा है क्योंकि इस में न तो कुछ यञ्चार्थ दे बीर न फुड कस्टा न कुछ परमेश्वर का चान दे ॥ २। शाप देने मूठ योजने यध करने चुराने व्यमिचार करने की छीड़ कुछ मधी दीता वे व्यक्ता की सीमा का लांघकर निकल गये थार यून छ। ख़न बाता रहता है ॥ इ। इम कारण यह देश विसाप करेगा थीर मैदान के बीव बन्तुये। थीर प्राकाश के पांचवी समेत उस के सब निवासी कुम्दला जार्थरी समुद्र की मक्कालयां भी नाम दी जागरा। ४। देखा कार्ष वाद विवाद म करे न कार्ष छलाना दे क्योंकि तेरे लेगा ते। पालक से बाद विवाद करने-द्यारी के समान देश १। तू दिनदुपद्ररी ठीकर खाण्या। श्रीर रात की नवी भी तेरे साथ ठाकर खाणा. थीर में तेरी माता की नाथ कच्या । ई। मेरी प्रका मेरे चान विना नाथ दी गर्दत् ने की मेरे चान को सुच्छ जाना दे इस लिये म सुके छापना याजक रहने के अयोग्य ठदरार्जगा कीर गूने की अपने

ध्रमेश्वर की व्यवस्था की विसराया है इस लिये म भी तरे लहकंबाला की विसराकता॥ १। जैसे जैसे ये वक्ते गये वैसे येसे वे मेरे विस्तु पाप करते गये मैं उन के विभव के पत्तरे उन का खनादर करगा। ८। घे मेरी प्रका के पापवलियों की खाते हैं श्रीर प्रजा के पापी दोने की लालमा करते हैं। १। मे प्रजा की जी दया दाती बदी याजक की भी दीती थीर मे उन की चाल चलन का दग्ह दूगा थीर उन के कामा का यदला रन की दूगा॥ १०। वे खाएँगे ती पर तृप्त न देशी थीर विश्वासन तो करेशे पर न वर्डमे क्योंकि उन्टों ने यदीया की ग्रीर मन समाना क्रोड दिया है। १९। वेश्याग्रमन थीर दाखनधु श्रीर टटका दाखमधु ये तीना युद्धि को सृष्ट करते हैं। १२। मेरी प्रजा के लेगा अपने काठ से प्रथन करते है धार उन की कही उन की बताती है क्योंकि किनाला करानेदारे प्रात्मा ने उन्दे वादकाया ग्रीर वे श्रपने परमेश्वर की श्रधीनता क्षीइकर किनाला करते हैं॥ १३। यांक चिनार थैार होटे यांक वृद्धे। की काया जा एक पेराती है इस लिये ये उन के तले पहाड़ी की चेाटियों पर यज्ञ करते श्रीर टीलें पर ध्रुप जलाते हैं इस कारण तुम्हारी बेटिया किनाल श्रीर तुम्हारी यष्ट्रं व्यभिचारिन हो गई हैं॥ १४। चाह तुम्दारी घेटियां किनाला श्रीर तुम्हारी घट्ट्एं ध्यभि-चार कर तीभी में उन को दगड़ न टूंगा क्यों कि वे क्राप दो वेश्याक्री के साथ रकान्त मे जाते थे।र देवदासियों के साथी देशकर यज्ञ करते हैं श्रीर वे नेशा की समभ नधीं रखते से शिश दिये जास्त्री॥ १५। ऐ इमारल् यदापि तू छिनाला करता है तै।भी यहदा दीयों न यने न तो जिल्लाल् की आखी खीर न चेतावन् का चक् याचा चौर न यह कहकर किरिया खास्री कि यहाद्या के जीवन की सेंह ॥ १६। क्योंकि इसाएल् ने इठीशी कलार की नाई एठ किया है से अब यहावा उन्दें भेड के बन्ने की नार्द लंबे धीड़े मैदान में धराश्या॥ १०। रहेम् ता मुख्ती का यगी दे। गया दै से। उस की रहने दे ॥ १८ । सब पिलायस कर चुक्रते दें

<sup>(</sup>१) गूल में लेक् की लेक पहुचता है।

तब वेश्यामन करने में लग जाते हैं उन के प्रधान सोग निरादर होने में स्नित प्रीति रखते हैं। १९। स्नाधी उन की स्नपने पंक्षी में याधकर उड़ा से सारगी स्नार उन के विस्तिनों के कारण उन की स्नाथा टूट जाएगी।

प्रे हे याजको यह बात सुने। खीर ये इसा-रल् के सारे घराने ध्यान देकर सुने। भीर हे राजा के घराने तुम कान लगायो क्योंकि तम पर न्याय किया जाएगा क्येनिक तुम मिस्या मे फन्दा खार तावार् पर लगाया हुया जाल वन गये हा। २। उन विवाहे हुयो। ने छोर घत्या किई धै सो मे उन सभा की ताडना दूंगा ॥ ३। मै रप्रैम् का भेद जानता हू थीर इसारल्की दया मुक्त से कियी नहीं है ह रप्रैम् तू ने किनाला किया थीर दखारल् श्रमुह हुया है ॥ 8 । उन के काम उन्दे खपने परमेख्वर की ग्रीर फिरने नही देते क्योंकि किनाला करानेहारा खात्मा दन मे रहता है और यदीवा का चान उन मे नही रहा ॥॥ श्रीर प्रसारल् का गर्ध्व उस के साम्दने दी साली देता है थै।र इसारल् थोर र मृश्रपने श्रधमं के कारण ठीकर खारंगे थीर यहूदा भी उन के सम डोकर खारगा ॥ ६। वे अपनी भेड़ वक्तरिया थीर साय वैल लेकर यहोवा की ढूंढने चलेंगे पर घट उन की न मिलेगा क्योंकि वह इन के पास से जन्तर्धान दे। जाएगा ॥ छ। वे ने। ध्वभिचार के लक्ष्मे जनी इस में यहे। या विश्वासवात किया इस कारण श्रव चांद चन के स्रीर चन के मार्गा के नाथ का कारण धेमा ॥

द। गिवा में नर्राचगा थार रामा में तुरही फूंकी वितावेन में ललकारकर कहा कि है विन्यामीन अपने पोक्टे देख ॥ १। एप्रेम् न्याय के दिन में उजाड हो जाएगा जिस बात का होना ठाना गया है उसी का सन्देश में ने एसाएल् को सब गोला की दिया है॥ एँ। पष्ट्रमें, के हाकिम उन के समान दुए हैं जो सिवार बळा सेते है में, उन पर अपनी बलजलाइट जल की नाई उयहें लगा॥ १९। एप्रेम पर अक्षेर किया गवा है कीर वह मुकट्टमा घार गया है क्योंकि वह वस वाचा के वनुषार जी लगाकर चला। १२। से में ग्रीम् के लिये की है कीर यहूदा के घराने के लिये सहाइट की समान घूगा। १३। जय रप्रेम् ने व्यवना रोग कीर यहूदा ने अपना घाय देखा तय रप्रेम् अप्रशूर के पास गया कीर यारेव् राजा से कहला भेजा पर वह न तुम की चंगा न तुम्हारा घाव अच्छा कर सकता है। १४। में रप्रेम् के लिये सिंह व्याप यहूदा के घराने के लिये जयान सिंह यनूगा में खाप दी हन्हें फाइकर ले जातंगा थीर सब में उठा से जाता तब मेरे पंत्रे से कोर्ड हुंग न सकेगा। १५। जय लें वे व्यवने को व्यवस्थान सिंह व्यापने स्थान को खोजो न हो तब के में जाकर व्यवने स्थान को लीट्या जय ये संकट में पढ़ेंगे तय की लगाकर मुक्ते हुंकने लगोंगे।

है चिला धम यदीवा की श्रीर किरें क्यों-कि उसी ने फाड़ा श्रीर छही चगा मी फरेगा उसी ने मारा खार वही हमारे घावां पर पट्टी घांधेगा॥ २। दे। दिन की पी है छइ इस की जिलाया। तीसरे दिन घट एम की उठाकर राहा करेगा तब इम उच के चम्तुख जीते रहेंगे ॥ ३। शास्री एम जान ठूठें घरन यद्देश्या का जान प्राप्त करने के लिये यहा यह भी करे क्योंकि पदाया का प्रगट दोना भार का सा निष्चित है ग्रीर बह हमारे जपर वर्षा की नाई वरन वरसात के ग्रंत की वर्षा के समान विष से भूमि सिचती सारगा ॥ 8। दे एप्रैम् में तुभा से द्या कर दे पहुदा में तुम से क्या करं तुम्हारा खेह ता भेार के मेच क्रीर सबेरे उह जानेवाली थीस के समान है। प्राप्त कारण में ने नवियों के द्वारा उन पर माना कुरहाई। चलाई थीर श्रपने वचना से उन की घात किया श्रीर तेरे नियम प्रकाश के सरीके प्रगट होते। ॥ ई । में तो विलदान से नहीं कृपा ही से प्रसन्न दोता हूं थीर दोमयलियों से अधिक यद चादता हू कि सोग

<sup>(</sup>१) मूल में इत्या में गहिराई किई।

<sup>(</sup>१) अर्थात् मगडने हारे। (२) मूल में पीखा भी करें। (२) मूल में निकलने यासे हैं।

9• ज्व अब में इश्वाएल की चगा करना चाहता हू तब तब राग्रेस का ष्रधर्मा ख्रीर शामरान् की दुरास्यां प्रगट हा जाती हैं वे कुल से काम करते हैं चार ते। मीतर घूसता थीर डाक्तुयों का दल बाहर होड़ हीन लेता है। २। थार वे नहीं सावते कि यहावा हमारी सारी व्यराई की स्मरण रखता है से यह वे अपने कामा के जात से फरेंगे क्योंकि उन के कार्य मेरी दृष्टि में वने हैं ॥ ३। वे राजा की वुराई करने से ग्रीर बीर द्राकिमी की भूठ बीलने से खानन्दित करते है ॥ ४ । वे सब के सब व्यक्तिचारी हैं वे सम तंडूर के समान है जिस की पकानेदारा गर्म ती करता ष्टे पर सब ली बाटा गूंधा नहीं साता श्रीर खमीर में फूल नहीं चुकता तब लें। बह याश की नहीं उस-काता ॥ ५। इमारे राजा के जन्म दिन दाखमधु पीकर चूर दुर उस ने ठट्टा करनेहारे। से अपना हाथ मिलाया। है। जब लो वे घात लगाये बैठे रहते हैं तब लो घे खपना मन तंदूर की नाई तैयार किये रहते है उन का प्रकानेदारा रात भर साता पर भार की संदूर धधकती ली से लाल हा जाता है। १ । वे सब के सब तदूर की नाई धधकते खीर श्रमने न्यायियों को सस्म कारते हैं उन को सब राजा मारे गये हैं उन में से कोई नहीं है जो मेरी दोहाई

जुला रहता है एप्रैम् रेसी चपाती ठएरा है जो उलटी न गई हो॥ ९। परदेशियों ने उस का बल ती छ डाला' पर वह इसे नही जानता और उस के सिर में कही कहीं पक्के बाल हैं पर बद इसे भी नहीं जानता ॥ १० । थ्रीर इसारल् का ग्रद्ध उस के साम्हने ही साची देता है यहां सों कि वे इन सब वाती के रहते न तो ग्रपने परमेश्वर यहावा की ग्रोर किरेन उस को ठूंठा है। १९। श्रीर स्प्रैस् भोसी पियहुकी के समान दे। गया है जिस की कुछ बुद्धि नहीं छ मिस्रियों की दोदाई देते छ अश्रूर की चले जाते है। १२। जब जब वे जाएं तब तब में उन के जपर अपना जाल फैलाइंगा थै।र उन्हें रेसा कीच लूंगा जैसे स्नाकाश के पक्षी खींचे जाते हैं में उन की रेंसी ताइना दूंगा जैसी उन की मण्डली सुन चुकी है ॥१३। उन पर हाय क्योंकि विमेरे पास से भटक गये चन का चत्यानाश द्वीए क्योंकि चन्दों ने मुक्त से बलवा है मै तो उन्हें हुइ।ता धाया पर वे मुक्त से भूठ बोलते खाये हैं ॥ 98 । वे मेरी दोहाई मन से नहीं देते पर श्रपने विद्धाने पर पडे हुए द्वाय द्वाय करते हैं वे ग्रज्ञ श्रीर नये दाखमध् पाने के लिये भीड लगाते हैं श्रीर मुक्त से इट जाते है। १५। में ता उन की शिका देता थीर उन की भुजाओं की बलवन्त करता खाया हू पर वे मेरे विच्छ खुरी करपना करते क्षाये हैं। १६। वे फिरते तो है पर परमप्रधान की ब्रार नही वे धीखा देनेहारे धनुष के समान हैं इस लिये उन के दाकिम प्रपनी को धमरो बातों के कारय तलवार से मारे जाएंगे मिस देश में उन के ठट्टों में च्हाये जाने का यही कारय होशा ॥

ट. अपने मुंह में नरिष्मा लगा। वह हकाव की नाई यदीवा के घर पर भपटेगा इस लिये कि मेरे घर के लेगों ने मेरी वाचा तोड़ी खीर मेरी व्यवस्था हर्हां घन किई है॥ २। वे मुम की पुकारकर कहेंगे कि है इमारे परमेश्वर इस इसारली लोग तुमें जानते हैं॥ ३।

<sup>(</sup>१) मूल में खाता सिया।

यर इवारल ने भलाई की मन से उतार दिया है, शत्र उस को पोक्षे पहेगा ॥ ४ । वे राजाकी की ठइ-रातंती आये पर मेरी इच्छा से नहीं वे दार्किने। की भी ठएराते ते। आये पर मेरे धनवाने उन्हे। ने ष्रपना से।ना चान्दी लेकर मूरते बना लिई इस लिये कि वे नाथ दे। चारं। । है थे।मरीन् उस ने तरे बक्ड़े की मन से चतार दिया है मेरा को। प उन पर भड़का वे कव लें निर्देश दीने मे विलम्ब करेगे ॥ ६ । यद ते। इस। एल् से दुया है वह कारोगर से बना थीर परमेग्बर नहीं है इस कारण ग्रेमरे।न्का यह वरुषा ठुकड़े टुकड़े हो जारगा ॥ ७ । वे ते। वायु वे।ते हैं सीर सवरहर सर्वगे उस को लिये कुछ खेत रहेगा नहीं उन की उगती से कुछ बाटा न है।गा थीर यदि हो तो परवेशी उस को का डार्लेगे ॥ ८ । इसारल् निग्नला गया ग्रय वे प्रन्यवातिया में रेथे निकामी ठहरे जैसा तुच्छ वस्तन ठडरता है। ए। क्योंकि वे यश्यूर् की ऐसे खले गये है जैसा बनैला गददा भुगड से विक्रुंग्ले रहता रहेम् ने यारी की महूरी पर रक्खा है। १०। यद्यों वे प्रान्यकातियों में से मज़ूर कर रक्ष्यें ती भी में उन की यकट्टा कर्षमा ग्रीर वे इाकिमी के राजा के देशक के कारण घटने नगींगे॥ १९। एप्रैस् ने पाप करने का बहुत सी वेदियां बनाई हैं ग्रीर वे वेदियां सम के पापी ठडरने का कारख भी ठडरीं॥ १०। में ता उस के लिये अपनी व्यवस्था की लाग्नें वार्ते लिखता याता हू पर वे उन्हें विरानी समसते है। १३। वे मेरे लिये छलिदान करते हें तब पशु यखि करते तो हैं पर उस का फल मांस की देवे ता खाते है पर यहीवा उन से प्रसन्न नहीं हीता श्रव घर उन के अधम्में की सुधि लेकर उन के पाप का दयह देशा वे मिस से लैंक्ट साएँगे॥ १८। इसाम्ल् ने प्रप्ने कर्ता की विसराकर मन्दिर बनाये स्रीर यहूदा ने बहुत से गढवाले नगरीं की वसाया है पर में इन की नगरी में षाम लगाङ्गमा विस्त से उन के सहल भस्त दे। चाएँगे॥

क्षाएस तू देश के से शों को नाई बानन्द में मजन मत दे। देशें के सि तू बापने परमेश्वर की हो। इसर वेश्या वनी तूने

यात के एक एक खिलिए।न पर हिनासे की कमाई ग्रानन्त से लिई है॥ २। वे न ते। खलिष्टान के अन से तृप्त होती थीर न क्षुवड के दाखमधु से सीर नये दाखमधुको घटने से ये घोषा सारंगे। इ। वे यहावा के देश में रहने न पाएंगे पर एप्रैस् मिस में लैं।ट जाएगा बीर वे अञ्जूर मे अशुद्ध अशुद्ध वस्तुरं खाएंगे ॥ ८ । वे यदे। वा के लिये वासमध् पर्ध जानकर न देंगे न उन के खेलिदान उस की भारंगे वरन शोक करनेदारी की सी भीवनवस्तु ठाईमी जितने उस से खारंगे सब प्रशुद्ध है। वारंगे उन की भे।जनवन्तु उन की भूख युक्ताने ही के लिये द्वार्गी यह यहाया के भवन में न पा सकेगी ॥ ५ । नियत साय के पर्व्य थार परीवा के उत्सव के दिन सुम वया करोगो ॥ ६ । देखे। वे सत्यनाश हाने के हर के मारे चले गये पर यहा नर जार ने चीर मिसी चन की ले। घे रकट्टी करेगे बीर में प्ये नियासी उन की मिट्टी देंगे उन की मनभावनी चांदी की चस्तुरं विच्छू पेही के बीच में पहेंगी श्रीर वन के संवुशी में भड़े बेरी चर्रोगी ॥ ७ । दर्गड़ के दिन ग्राये हैं पलटा लेने के दिन आये हैं बीर इखाण्ल यह जान लेगा उन के बहुत से प्रधानी स्रीर खड़े हुँ य की कारक नबी तो मूर्व्ह खार जिस पुष्य पर पास्मा उतरता है यह यावला ठररेगा 🛊

द। स्प्रैम् मेरे प्रमेख्यर को संग एक प्रहक्त्रा तो है नयो को सब मार्गी में बदेलिये का फन्दा लगा सार उस को प्रमेख्यर को घर में बैर हुआ है ॥ ९ । बे गिखा को दिनों को मांति अत्यना विगारे हुए हैं से बह उन के अधमा की सुधि लेकर उन के पाप का दण्ड देगा ॥

40 । में ने इसारल् की ऐसा पाया या जैसा कोई जंगल में दाख पाए ग्रीर तुम्दारे पुरकाश्री पर ऐसी दृष्टि किई यो जैसे ग्रंबीर के पित्रले फलों पर दृष्टि किई जाती है पर सन्दों ने पे। र के बाल् के पास साकर श्रपने तई उस बस्तु की श्रपंत्र कर दिया की सज्जा का कारण है श्रीर जिस से बे में दित हो

<sup>(</sup>१) मूल ने के याधिकार में। (२) मूल ने गिंदराई करके विगड़े।

गाँगे थे उस को समान धिनाने दो गये ॥ ११ । स्प्रैम् तो है उस का विभव पत्नी को नाई उड़ जास्या म तो किसी का कन्म द्यागा न किसी की गर्भ रहेगा बीर न कोई स्त्री गर्भवती होगी ॥ १२ । खादे वे वपने लहकेवाली को पेसकर बड़े भी करें तै।भी में उन्हें यहां तो निव्ध कर्ष्मा कि कोई न रह जास्या खार कब में उन से दूर हो जाउंगा तब उन पर हाय दोगी ॥ १६ । जैसा में ने सेर् को देखा वैसा स्प्रेम् को भी मनभाज स्थान में वसा हुगा देखा तै।मी उसे सपने सहस्रेवालों को घातक के लिये निकालना पड़ेगा ॥

98। हे यहाधा वन का दयह दे तूं क्या देशा यह कि उन की स्त्रिया की शर्भ शिर खारं श्रीर स्तन सूख खारं॥

१५ । उन की सारी द्याई गिरगाल् में है से वहीं में ने उन से दिन किई उन के दूर कामी के कारब में उन की अपने घर से निकाल दूंगा और उन से फिर प्रीति न रबखूंगा क्योंकि उन के सब हाकिम बलवा करनेहारे हैं ॥ १६ । स्प्रेम मारा हुआ। है उन की जड़ मूख गई उन में फल न लगेगा और खादे उन को जिया बनें भी तीभी में उन के बन हुर दुलारों की मार डालूंगा ॥

90 । मेरा पर्योखर उन की निक्समा ठएराएगा क्योंकि उन्दों ने उस की नहीं सुनी ये प्रन्यकातियों के बीच मारे सारे फिरनेहारे होंगे ॥

१०. हिसायल् एक लहलहाती हुई दाख-स्ता या है जिस में बहुत से कल भी लगे पर ज्यों ज्यों उस के फल खड़े त्यों त्यों उस ने अधिक बेटियां बनाई जैसे जैसे उस को भूमि सुधरती आई बैसे बैसे वेस वे सुन्दर लाई बनाते आये ॥ २। उन का मन बटा हुआ है अब वे दोयी ठहरेंगे वह उन को बेटियों को तीड हालेगा और उन की लाड़ों को डुकड़े डुकड़े करेगा ॥ इ। अब तो वे कहेंगे कि इमारे कीई राज्ञा नहीं है कारण यह है कि इम ने यहावा का भय नहीं माना से राजा हमारे लिये क्या कर सकता ॥ 8 । वे बाते

की करके भीर कूठी किरिया खाकर बाचा बांधते है इस कारण खेल की रेघारियों से धतूरे की माई दण्ड फूले फलेगा ॥ ५ । शोमरे। मुके निव सी खेला-वेन् की खरू है के लिये डरते रहेगे थैं।र एस की लाग उस के लिये विलाप करेंगे श्रीर उस के पुजारी के। उस के कारण मगन होते थे से। उस के प्रताप के लिये इस कारणा जिलाप करेगे कि वह उस में से चठ गया है ॥ ई। बह यारेब्र राजा की भेठ ठहरने के लिये श्रश्र्य देश मे पहुंचाया खारगा रप्रैम् लिक्जित देशा थार इवारल् भी खपनो युक्ति से लकारमा॥ १०। शोमरेन् अपने राजा समेत जल के बुलबुले की नाई मिट जाएगा॥ ८ । श्रीर श्रावेन् मे के जैबे स्थान की इसारल् का पाप हैं से। नाथ होंगे थ्रीर उन की बंदियों पर भहबेरी पेड़ थ्रीर जंटकटारे उगेंगे उस समय लाग पहाडों से कहने लगेंगे कि इस के। किया ले। खेरा टोलें। से कि इस पर शिर पढेा। १। हे इस्राएल् तू शिवा के दिनों से पाप करता स्राया है उस में बेरहे, क्या वे क्छित मनुष्यी के संग्राकी लड़ाई मेन फंस्प्री। १०। खब मेरी इच्छा हागी तब में उन्हें ताहुना दूंगा धीर देश देश के लेगा उन के विकह एक है हा लाएंगे इस लिये कि वे अपने दोनां अधन्में के मा जुते हुए है ॥ १९। बीर एप्रेस् सीखी हुई बहिया है जी यन दौवने से प्रसन्न देशती है पर मैं ने उस की मुन्दर गर्दन पर जुबा रक्खा है में रप्रेम् पर सवार चढ़ास्त्रा। सार यहदा इस द्वीर याक्ष्य हैंगा खीचेगा ॥ १२। धर्म का बीच बे।स्री तब करणा के स्नुसार सेत काटने पान्नोरो अपनी पहती भूमि को के तो देखा यब यहावा के पोड़े हो लेने का समय है जब लें कि वह आकर तुम्हारे कपर धर्मा न वरसार ॥ १३ । तुम ने दुष्टता के लिये इस जाता और अन्याय का खेत काटा ब्रीर भ्रीखेका फल खाया है श्रीर यह इस लिये हुआ कि तुम ने अपने कुळळहार पर छैार अपने बहुत से बीरी पर भरे।सा रक्का या ॥ १८.। इस कारम तेरे लेंगों में दुल्ल एठेगा बीर तेरे सब गढ़

<sup>(</sup>१) मूल में स्त्री तूब खिया। (२) आर्थ।तू मन इनेई।रे।

समय शहमन् से नाश किया गया खीर उस समय माता अपने बच्ची समेत पटक दिशे गई थीं ॥ १५ । इसी प्रकार का व्यवहार वेतेल् भी तुम से तुम्हारी अत्यन्त व्रुराई के कारण करेगा भार दाते **र**ंगरण् का राजा पूरी रीति से मिट जाएगा ॥

११. जाब इसारल् सहका था तस्र में ने इस से प्रेम किया थीर अपने पुत्र की मिस्र से खुला लाया॥ २। पर जैसे वे उन की वुलाते ये वैंधे वे उन की याम्दने से भागे जाते चे वे वाल् देवताओं के लिये विलदान करते थीर खुदी हुई मूरतीं के लिये घूप जलाते गये। इ। क्षीर में रप्रेम् की पांव पांव चलाता या क्षीर उन की गीद में लिये फिरता था पर वेन जानते थे कि उस का चंगा करनेद्यारा में हूं॥ ४। में उन की मनुष्य जानकर प्रेम की सी डीरी से कींचता था श्रीर जैसा कोई बैल के गले की जात खालकर उस के साम्हने श्राहार रख दे बैसा ही में ने उन से किया ॥ ५। यह मिस देश में लाटने न पाएगा षात्रप्रदृष्टी उंस का राजा दिया। क्योंकि इस ने सेरी खें।र फ़िएने की नकारा है। ६। खेर तलवार इस के नगरों से चलेगी थीर उन के वेंड़ों का पूरा नाश क्रिगी और यद उन की युक्तियों के कारण से देगा। **९। मेरी प्रजा मुक्त से फिर खाने में लगी रहती है** यद्रापि वे उन की प्रसप्रधान की श्रीर व्युलाते है तीभी उन् में से कोई भी मेरी मुद्दिमा नहीं करता॥ द। हे एप्रेम् में तुमे क्योंकर हो। हुं हे इसाएल् में तुमी यनु के वर्श में क्योंकर कर दूं में तुमी क्योंकर खद्मा की नाई होड़ दूं थीर सवीयीम के समान कर दू मेरा दृदय ते। उलट पुलट गया मेरा मन स्त्रेष्ठ के मारे पिछल गया है ॥ ९। मै अपने कीप की भद-कने न दूंगा थीर न में फिरकर रप्रेम् की नाश कर्षाा क्योंकि में मनुष्य नहीं ईश्वर हूं मे तेरे बीच में रहनेहारा पवित्र हूं मे क्रीध करके न आकंगा। ९०। वे यदावा के पीं हु पी हे चर्लिंग वह ता सिंह की (१) मूस में मेरे पद्यतावे एक सुग उबले हैं।

ऐसे नाथ किये जाएंगे जैसा बेतर्खेल् नगर युद्ध के नाई गृर्जेगा चीर तर सड़की पड़िकम दिया से पर्यराते हुए प्रारंगे॥ १९। वे मिस से चिडियों की नाई थीर अश्रूर के देश से पिग्हुकी की माति पर्धराते हुए ग्राएंगें भार में उन का उन्हीं के घरी से बसा दूंगा प्रदावा की यही वाकी है।

१२। रप्रैम् ने मिष्या से श्रीर इसारल् के घराने ने इस्त से मुक्ते छोर यक्तवा है स्रीर यहूदा यह सीं पवित्र श्रीर विज्ञासयोग्य ईख्यर की थोर इंचल वना रक्षता है ॥ १। रहेम् पानी पीटते ग्रीर चगातार मूठ थीर उत्पात की बढ़ाता रहता है वे अभूर् के साथ वाचा बांधते ग्रीर मिन में तेल भेजते हैं ॥

२। यष्ट्रदाको साथ भी यद्याचाका मुकट्टमा दै श्रीर यद यायूत्र को उस की चाल चलन के अनु-सार दगड देगा उस के कामें। के अनुसार यह उस को यदला देशा ॥ ३ । श्रवनी माता की कीएर घी में उस ने अपने भाई की अडड्डा मारा छै।र यहा देशकर घर प्रमेश्वर के साथ लड़ा ॥ ४ । अर्थात् यह दूत से खड़ा और जीत भी गया यह रीया और उस से गिडगिड़ाकर विनती किई वेतेलू में भी यह चस की मिला श्रीर घटीं एम से उस ने यातें किई, ५। अर्थात् यद्दीवा सेनायों के परमेश्वर ने जिम कां स्मरण यदेव्या नाम से होता है। इस लिये अपने परमेण्वर की छोर फिर छीर कृपा धीर न्याय की काम करता रह थीर श्रपने परमेश्वर की घाट निरन्तर जीहता रह ॥

0 । यद विनिया दे थे।र उस के दाच कल का तराज़ है श्रंधेर हो, क्रना उस के। भारत है 🛊 🗷 । थार राम्य कदता है कि में धनी देश ग्राम में ने संवति माप्त कि ई मेरे सब कामें। में से कि बी में ऐसा ष्रधर्मे न पाया जाण्या जिस से पाय लगे॥ ९,३ मै यद्देश्या ते। सिस देश ही से तेरा परमेश्वर हूं में तुमे फिर तंबुओं से ऐसा व्यानंगा नैमा नियत पर्व के दिनों में दुषा करता है ॥ १०। में निवियों से वार्त करता श्रीर बार बार दर्शन देता स्रीर निविधों के द्वारा दृष्टान्त क्षद्रता बाया है ॥ ११ । क्या शिलाद